# ŚRĪMADBHAGAVADGĪTĀ

with the commentaries

ŚRĪMAT-ŚĀNKARABHĀŞYA WITH ĀNANDAGIRI, NĪLAKANŢHĪ; BHĀSYOTKARŞADĪPIKĀ OF DHANAPATI; ŚRIDHARĪ; GĪTĀRTHASAŇGRAHA OF ABHINAVAGUPTĀCHĀRYA

AND

GŪPHARTHADĪPIKĀ OF MADHUSŪDANA

WITH

GŪPHARTHATATTVĀLOKA OF ŚRĪDHARMADATTAŚARMA

(BACHCHĀŚARMĀ)

Edited by
WASUDEV LAXMAN SĀSTRĪ PANŚĪKAR



Second edition 1978

Published by Munshiram Manoharial Publishers Put Lid 54 Rang Jhansi Road, New Delhi-110055, and printed by Rag Bandhu Industrial Co, C-61 Mayapuri, New Delhi-27.



गीतामृतदुहे श्रीकृष्णाय नमः।

# श्रीमद्भगवद्गीता।



# श्रीमच्छाङ्करभाष्येण-आनन्दगिरिकृतव्याख्यायुजा संविलता

तथा

नीलकण्ठी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरीयसुबोधिनी-अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या-

श्रीमधुसूदनसरस्वतीस्वामिकृतगूढार्थदीपिकाख्यव्याख्यासहिता तक्षाख्यानेन

श्रीधर्मदत्तशर्म(प्रसिद्धबच्चाशर्म)विरचित-गूढार्थतत्त्वालोकेन युता च ।

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्क्रुष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

पणशीकरोपाह्वविद्वद्वरलक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा परिष्कृता संस्कृता च ।



मुन्शीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स प्र० लि०

#### प्रस्तावना

विदितमेवैतद्स्ति विदुषां यत्किल संतापमयसंसारजीर्णकान्तारनिरन्तरअमणश्रमजुषो जीवजातस्य स्वप्रकाशपरमा-नन्द्चिद्धामनिर्विरामविश्रामनिदानसुपनिषदर्णवोन्मथनसुसुद्धतात्मतन्त्वामृतक्रश्रमखिलार्तिहारिणा करुणागृहीतमानव-तनुना हरिणा गीताशास्त्रं समुपदिष्टमासीत् । तदालोच्यातिगृहार्थमखिलजगतां शङ्करेण मगवता शङ्करेण खयमनुकम्पा-संपादितन्ततुना व्याख्यातमभूत् । तच भाष्याभिधानं व्याख्यानमतिमञ्जूलपद्तदर्थसंनिवेशमतिस्फुटव्याख्येयार्थ-प्रतिपत्तिसुघियामर्थावबोघप्रत्यृहक्किष्टत्वतमोव्यृहव्युद्सने चन्द्रायमाणमप्यल्पमतीनामयथार्थतत्त्वावगतिकाद्मिबनीतिर-स्कृतं नातिव्यराजतेत्यानन्द्गिरिणात्मतत्त्वाकळनससुद्भतामितानन्द्गिरिणा कुमतिप्रमञ्जने प्रभञ्जनमिव व्यरच्यत व्याख्यानमतिशोभनम् । यद्यप्यासीन्मुद्रितमेतद्याख्योपेतं तद्भाष्यं तथाप्यग्रुद्धतया समलादर्श इव विमलार्थप्रकाशाय नालमिति भूयसायासेन संशोध्य तदिह संनिवेशितम् यद्वलोकनेन निष्कलङ्कशशाङ्कमण्डलवीक्षणेनेव विस्पयतरली-कृतचेतसो भविष्यन्ति सचेतसः । नीलकण्ठेन प्रज्ञातुलितनीलकण्ठेन विरचिता संक्षिप्तसारार्थप्रकाशनैककुशला मधुरिमविजितशारदेन्दुपूर्णकळा व्याख्यापीह संनिवेशिता । यदवळोकनेन चकोरीयिष्यन्ति विद्वज्जनाः । मधुसूदनेन प्रज्ञाप्रकर्षजितमधुसुद्देनेन लोकप्रसिद्धसरस्वतीपुंमूर्तिभावेन विहिता वेदान्तरहस्यप्रकाशने योगतत्त्वप्रदर्शने च लोक-प्रथितज्योतिर्द्वर्या तिरस्कुर्वती खमहिमाभिभाविताखिळव्याख्या गृहार्थदीपिकासमाख्यावती व्याख्या । यद्यपि प्रागप्यासीन्मुद्रिता तथाप्यनतिशुद्धतया निगृहस्वार्थत्वेन च व्यास्यासापेक्षतया च न भवति विदुषां तोषायेति तां संशोध्यातिप्रयत्नादितरमतनिराकरणदृढीकृतवेदान्तमततत्त्वप्रकाशने प्रद्योतमानां शारद्निशीथिनीद्यितप्रभामिव सर्व-तन्नापरतन्त्रेण मिथिलामण्डलमण्डनेन विद्वद्वरश्रीधर्मद्त्तरार्मणा (लोकप्रसिद्धवचारार्मणा) मैथिलेन शिय-शिष्यवैदुष्यसंकुलीकृतविद्वत्समाजसुरेश्वरानन्दयितेरणया विरचितामन्वर्थतस्वालोकसंश्वाशालिनीं व्याख्यां संपाध तदुपेता सापीह संनिवेशिता । यदाछोचनेन सटीकगीतागृद्धार्थदीपिकाकछनौत्सुक्यं चातकसेव पयोदवी-क्षणेनौत्कण्ठ्यं विपश्चित्सार्थस्रोपशमिष्यति । विशुद्धप्रज्ञेन विदुषा धनपतिना रचिताऽनघे निराकृतदुर्वादिवचनौ-घेऽपि शाङ्करमाष्ये विहिताक्षेपाणामासुरप्रज्ञाजुषां विदुषां परिमवने माष्योत्कर्षप्रकाशनेन तमसामभिमवने प्रमेव भास्करी विद्योतमाना भाष्योत्कर्षदीपिकापीह संनिवेशिता। या राकेव संनिहिता चेतस्युद्यगिरिशिखर इव भाष्यो-त्कर्षममृतधामानमुद्गमयिष्यति धीमताम् । परमकारुणिकेन श्रीघरस्वामिना निहितातिसरछिनमछा सुबोधिन्याख्या चाल्पप्रज्ञानां विज्ञानां च गीतारहस्यप्रकाशिका व्याख्यापीह निहिता । महामाहेश्वरश्रीमद्भिनवगुप्तपादाचार्येण श्रीमद्भगवच्छङ्करपूज्यपादप्रतिस्पर्धिना विरचिता भगवद्गीतार्थसंग्रहास्यातिप्राचीना विरलप्रचारा संक्षिप्तार्थामिघायिन्यपि स्फुटमुद्भासयन्ती गीतायथार्थतत्त्वमतिसूक्ष्ममतीनां विदुषामतिशयितादरभूरिह विनिवेशिता । याचालोचिता चिरन्तन-विद्वज्जनप्रज्ञाप्रकर्षविज्ञानमुद्भावयिष्यति विपश्चितां चेतसीत्युक्तामिरद्याभिष्टीकाभिः सिद्धिभिरिव तन्भिर्वा समुपेतं सम्यग्विभाव्यमानं भवमिव भवोन्मूलनक्षमं विभावयिष्यन्ति पुत्तकमिदं सुधिय इत्यसौ महर्घोऽपि पुत्तकचिन्तामणिः पुरस्तमुपस्थापितो युष्माकम् । तद्विलम्बेनासुं विधाय स्वीयं सफल्यन्तु परिश्रममस्याकं सुमतय इत्यम्यर्थयते

पणशीकरोपाइविद्वद्वरळक्मणशर्मततुजन्मा

बासुदेवशर्मा।

# श्रीमद्भगवद्गीतायाः काण्डत्रयाध्यायविषयाः ।

सिचदानन्दरूपं तत्पूर्ण विष्णोः परं पदम् । यत्प्राप्तये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥ कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात् । तद्रूपाष्टादशाध्याय्या गीता काण्डत्रयात्मिका ॥

# १ कर्मकाण्डम्—तत्र तु प्रथमे काण्डे कर्मतत्त्यागवर्त्मना । त्वंपदार्थी विद्युद्धात्मा सोपपत्तिर्निरूप्यते ॥

- १ अर्जुनविषादयोगः । स एव च जगदुह्चिधिर्भगवतो गीताशास्त्रावतारहेतुः ।
- २ सांख्ययोगः । अत्र ज्ञानं तत्साधनं कर्म तत्फलं सत्त्वशुद्धिस्तत्फलं ज्ञानमिति दर्शितम् ।
- ३ कर्मयोगः । अत्रोपायमृतां कर्मनिष्ठां प्राधान्येनोपसंहृत्य ज्ञाननिष्ठोपेयेति वर्णनम् ।
- ४ ब्रह्मार्पणयोगः । स्वस्यानीशत्ववाधेन भक्तिश्रद्धे दृढीकृत्य धीहेतोः कर्मनिष्ठाया उपसंहारः ।
- ५ कर्मसंन्यासयोगः । अत्रानेकसाधनाभ्यासनिष्पन्नं मुक्तिसाधनं खखरूपपरिज्ञानमुक्तम् ।
- ६ आत्मसंयमयोगः । स्पर्शान्कृत्वेति श्लोकत्रयविवरणादिध्यानयोगस्य बहिरङ्गान्तरङ्गसाधनाधिकारिणः ।

# २ उपासनाकाण्डम्—द्वितीये भगवद्गक्तिनिष्ठावर्णनवर्त्मना । भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते ॥

- ७ ज्ञानयोगः । अत्र यत्रिष्ठया ब्रह्मवित्तिष्ठति तद्भक्ष किंलक्षणं कथं वा तत्र स्थातन्यमिति निरूपणम् ।
- ८ अक्षरब्रह्मयोगः । ब्रह्मादीनां स्वरूपविवेचनपूर्वकं प्रयाणकाले मुमुक्षोः कर्तव्यध्यातव्यनिरूपणम् ।
- ९ राजविद्याराजगुह्ययोगः । परब्रह्मस्करूपं तस्य सृष्ट्यादिषु साक्षित्वादिधर्मा उपासनामेदाश्च ।
- १० विभृतियोगः । मन्दपञ्चमुक्षोरुपासनासिद्धये स्रोपास्तेः फलं भगवतो भक्तानुप्राहकत्वं विभृतयश्च ।
- ११ विश्वरूपदर्शनम् । भगवता खस्य मायाविज्निते विश्वरूपेऽखिलसृष्ट्यादिकियाप्रकाशननिरूपणम् ।
- १२ मक्तियोगः । संगुणनिर्गुणोपासकानां तारतम्यविशेषस्तयोः पृथक्साधननिरूपणम् ।

## ३ ज्ञानकाण्डम्—तृतीये तु तयोरैक्यं वाक्यार्थी वर्ण्यते स्फुटम् । एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् ॥

- १३ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोगः। अनात्मात्मशब्दार्थयोः प्रकृतिपुरुषयोविवेचनं विविक्तस्यात्मनो ब्रह्मणैकत्वम्।
- १४ गुणत्रयविभागयोगः । प्रकृतेर्गुणविभागः गुणख्रूपं परस्पराभिभावकत्वं तत्फलमेदश्च ।
- १५ पुरुषोत्तमयोगः । क्षराक्षरिवलक्षणं पुरुषोत्तमाख्यं ब्रह्म तदनुसंघानं तत्र महतां प्रवृत्तिस्तरुष्ठं च ।
- १६ देवासुरसंपद्विभागयोगः । उभयसंपदोः खरूपनिरूपणपूर्वकं तयोर्हेयोपादेयव्यवस्था ।
- १७ श्रद्धात्रयविभागयोगः । त्रिविधास्तासु सात्त्विकाहारतपोयज्ञादियुजां शमादिसंपत्त्या मोक्षाधि-कारनिरूपणम् ।
- १८ मोश्चसंन्यासयोगः । अत्र त्यागसंन्यासयोरैकार्थ्यं काम्यनिषिद्धयोस्त्याज्यत्वं नित्ययज्ञादीनां नियमेनाचरणं त्यागस्य सात्त्विकादिमेदः नैष्कर्म्यसिद्धिरुक्षणज्ञानस्य कर्मणो घृतेर्बुद्धेः सुसस्य च सात्त्विकादिमेदिमन्नत्वं ब्राह्मणादीनां कर्माण तद्वतां ज्ञानं ज्ञाननिष्ठा ब्रह्मपाप्तिश्च ।

समाप्तयं विषयानुक्रमणी।

# अत्र शोधनार्थमाद्रशत्वेनोपात्तानां छिखिताङ्कित-यन्थानां निर्देशः।

- १ श्रीमद्भगवद्गीताशांकरभाष्यस्य प्राचीनं जीर्णतरं हस्तिलेखितमेकमेव पुस्तकमस्मिनित्रप्रहितं नातिशुद्धं, द्वितीयं पुण्यपत्तनस्थगोंधळेकरमुद्रणालयाङ्कितं, तृतीयमानन्दाश्रममुद्रितमिति त्रीण्येव संगृहीतानि ।
  - २ आनन्दगिरिन्याख्यायास्तूपरिनिर्दिष्टान्येवेति नहि तेषां पुनर्निर्देशापेक्षा ।
- ३ नीलकण्ठीव्याख्यायाः श्रीमन्महाभारतान्तर्गतभगवद्गीताव्याख्यारूपं गणपतकृष्णाजीसुद्रितभारत-पुस्तकमेकमेव ।
- ४ मधुसूदनीच्याख्याया गूढार्थदीपिकासमाख्यायास्तु लिखितमेकं प्राचीनं भारतमार्तण्डपण्डित-श्रीगद्दूजीनां श्रन्थसंग्रहभाण्डारात्त्रद्यवस्थापकेन विद्वलदासमहाशयेन दत्तमेकं, द्वितीयं मैसूरस्थमहाराजास्था-नगतमहाविद्वद्भिः काशीशेषवेद्कटाचलशास्त्रिभिर्दत्तं जीर्णतरं प्रायः शुद्धं, तृतीयं श्रीकाशीक्षेत्रमुद्धितं चतुर्थं ने. ओ. मुद्रितमिति चतुर्णां संग्रहः।
- ५ भाष्योत्कर्षदीपिकाञ्याख्यायाः हस्तिलिखितं पुस्तकं कुरुंदवाटिकास्थ-श्रीमद्वापूसाहेबसंगृहीत-प्रन्थसंप्रहात् श्रीमद्भिः सकलगुणसंपद्विराजमानैः महाराजश्रीआण्णासाहेबपरिवृद्धेर्दतं प्रायः शुद्धतरं, द्वितीयं च रत्नागिरिनिवासिभिः सुप्रसिद्धैः आठल्ये इत्युपाह्वयैर्मुदितं चेति द्वयमेव समासादितम् ।
  - ६ श्रीधरीव्याख्योपेतं तावन्निर्णयसागरमुद्रितमेकमेव ।
- ७ अभिनवगुप्तपादाचार्यव्याख्याया हस्तिलिखितमेकं जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डित—दुर्गाप्रसादात्मजपण्डित—केदारनाथमहोदयैः कश्मीरात्संपाद्य दत्तं नातिशुद्धमेकं, द्वितीयं पुण्यपत्तनस्थ-डेक्कनकालेजवर्ति हस्तिलिखितं प्रायः शुद्धमेकमिति पुस्तकद्वयमेवासादितम् ।
- ८ गृहार्थदीपिकातत्त्वालोकव्याख्यायाः (मधुसूदनीव्याख्याटिप्पनीरूपायाः) लिखितपुस्तकं मिथिलानगरस्थपण्डितप्रकाण्डितिद्रन्मूर्धन्य-सर्वतन्नापरतन्नश्रीष्ठमंदत्तर्श्म (प्रसिद्धवच्चाशर्म) संदर्भितमभिनवं मुम्बापुरस्थपण्डितवर-रमापतिमिश्रमहाशयैः संपाद्य दत्तमेकमेव । अस्या व्याख्यायाः श्रीमदिभनवगुप्तपादा-चार्यकृतव्याख्यायाश्चापूर्व एवायं मुद्रणशालावतारः समजनीति विशेषणालम् ।

एवमादिग्रन्थसंकल्पनेनानल्पपरिश्रमेण यथामित संस्कृतेऽप्यस्मिन्ग्रन्थे गच्छतःस्खल्नन्यायेन हन्दोषा-ल्पप्रेक्षानबधानाक्षरयोजकिनबन्धनं मानुषदोमुषीसुल्मं स्खलितं दृष्टिसरणिमापिततं निसर्गकरुणावरुणा-ल्या निबन्धसंशोधनश्रमविदुषो विदुषो मार्जयेयुरहमि पुनर्मुद्रणावसरे मार्जयेयेति सप्रश्रयं विज्ञापयित

ग्रन्थसंस्कर्ता ।

# श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यम् ।

### श्रीकृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।

धरा-भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी। प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥ १ ॥ विष्णः-प्रारब्धं भज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स मक्तः स सखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते २ महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् । कचित्स्पर्शे न कुर्वन्ति निक्षनीदलमम्बुवत् ॥ ३॥ गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते । तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै ॥ ४ ॥ सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये। गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः॥ सहायो जायने जीवं यत्र गीता प्रवर्तते ॥ ५ ॥ यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम् । तत्राहं निश्चितं पृथ्वि निवसामि सदैव हि ॥ ६ ॥ गीताश्रयेऽहं तिष्ठासि गीता से चोत्तमं गृहम् । गीताज्ञानमुपाश्रिख श्रीलोकान्पालयाम्यहम् ॥७॥ गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या खानिर्वाच्यपदादिमका ॥ ८ ॥ चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता खमखतोऽर्जुनम् । वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थश्चानसंयता ॥ ९ ॥ योऽष्टादशजपी नित्यं नरो निश्चलमानसः। श्वानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम ॥ १० ॥ पाठेऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत्। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ ११ ॥ त्रिभागं पटमानस्त गङ्कास्नानफलं लभेत् । षडंशं जपमानस्त सोमयागफलं लभेत् ॥ १२ ॥ एकाध्यायं त यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः। रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भत्वा वसेबिरम ॥ १३ ॥ अध्यायं ऋोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः। स याति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसंघरे॥ १४॥ गीतायाः स्होकदराकं सप्त पञ्च चतुष्टयम् । द्वौ त्रीनेकं तदर्घं वा स्होकानां यः प्रेन्नरः॥ १५॥ चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् । गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां वजेत ॥ १६ ॥ गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् । गीतेत्युचारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् ॥१७॥ गीतार्थश्रवणासको महापापयुतोऽपि वा। वैकुण्डं समवाप्तोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८ ॥ गीतार्थं घ्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः। जीवन्मुक्तः स विश्वेयो देहान्ते परमं पदम्॥१९॥ गीतामाश्रित्य बहवो भूभूजो जनकादयः। निर्धृतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदम्॥ २०॥ गीतायाः पठनं करवा माहात्म्यं नैव यः पठेत्। वृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एव ह्यवाहृतः ॥ २१ ॥ पतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः। स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्रयात्॥ २२॥ स्तः-माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् । गीतान्ते च पठेशस्त यदुक्तं तत्फरुं छमेत् ॥२३॥ इति श्रीवाराहपुराणे घराविष्णुत्रोक्तं श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम् ॥

# श्रीमद्भगवद्गीतामङ्गळाचरणम् ।

पार्थाय त्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम् । अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीमम्ब त्वामनुसंद्धासि भगवद्गीते भवद्वेषिणीस् ॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारिवन्दायतपत्रनेत्र ।
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥
प्रपत्रपारिज्ञाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुद्दे नमः ॥ ३ ॥
सर्वोपनिषदो गावो दोग्घा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीभोंका दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ४ ॥
सस्वेत्वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगहुरुम् ॥ ५ ॥
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यप्राह्वती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला ।
अश्वत्थामविकणेघोरमकरा दुर्योघनावर्तिनी सोत्तीणी खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६
पाराश्येवचःसरोजममलं गीतार्थगन्घोत्कटं नानाल्यानककेसरं हरिकथासंबोधनावोधितम् ।
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुद्दा भूयाद्वारतपङ्कृतं कलिमलप्रधंसि नः भ्रेयसे ॥ ७ ॥
मृकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्गयते गिरिम् । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ ८ ॥
यं ब्रह्मा वर्षोन्द्रवद्रमक्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैवेदैः साङ्गपद्कमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्चित्त यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरास्नुरगणा देवाय तसी नमः ॥९॥
हित शीमद्रगनदीतामङ्गल्यानावि ॥

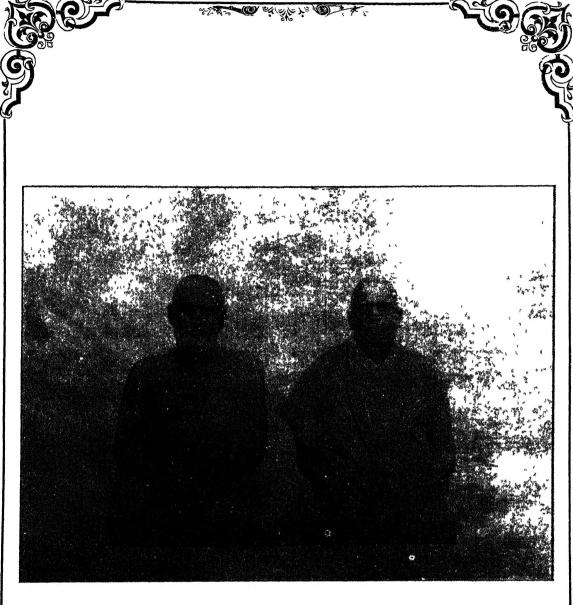

अयं सर्वतस्त्रापरतस्त्रः श्रीधर्मदत्तरार्मा (बचारार्मा) गूढार्थतत्त्वालोकप्रणेता । अयं **सुरेश्वरानन्दः** यस्प्रेमवशंवदेन श्रीधर्मदत्त( बचा ) शर्मणा व्यरचि गूढार्थतत्त्वालोकः ।







# **आनन्दगिरिकृतव्या**ख्यासंविलतश्रीमच्छाङ्करभाष्ययुता

# श्रीमद्भगवद्गीता ।



# नीलकण्ठी-मधुसूद्नी-भाष्योत्कर्षदीपिका-श्रीधरी-अभिनवग्रताचार्य-प्रणीतव्याख्यासनाथीकृता च ।



### ॐ नमोभगवते वासुदेवाय।

१ श्रीमच्छाकरभाष्योपक्रमणिका ।

**ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसं**भवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे छोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ १॥

२ आनन्द्गिरिच्यास्या ।

दृष्टिं मिय विशिष्टार्थां कृपापीयूपवर्षिणीम् । हेरम्ब देहि प्रत्यूहक्ष्वेडन्यूहितवारिणीम् ॥ १ ॥ यद्वऋपङ्केरुहसंप्रसूतं निष्टामृतं विश्वविभागनिष्टम् । साध्येतराभ्यां परिनिष्टितान्तं तं वासुदेवं सततं नतोऽस्मि ॥ २ ॥

प्रत्यक्कमच्युतं नत्वा गुरूनपि गरीयसः । क्रियते क्रिप्यक्रिक्षाये गीताभाष्यविवेचनम् ॥ ३ ॥

कर्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठेत्युपायोपेयभूतनिष्ठाद्वयमधिकृत्य प्रवृत्तं गीताशास्त्र व्याचिख्यासुर्भगवानभाष्यकारो विद्योपष्ठवो-पश्चमनादिप्रयोजनप्रसिद्धये प्रामाणिकव्यवहारप्रमाणकिमष्टदेवतातत्त्वानुस्मरणं मङ्गलाचरणं संपाद्यन् अवशेषेणेतिहास-पुराणयोद्यांचिख्यासितगीताशास्त्रेणेकवाक्यतामभिष्ठेत्य पोराणिकश्लोकमेकमेवान्तर्यामिविषयसुदाहरति—नारायण इति । 'भाषो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥' इति स्मृतिसिद्धः

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

ॐ नमो ब्रह्मादिस्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृस्यो वंगऋषिस्यो नमो गुरुस्यः ।
प्रणस्य भगवत्पादान्श्रीधरादींश्च सद्गुरून् । संप्रदायानुसारेण गीताव्याख्या समारमे ॥ १॥
४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

ॐ नमः परमहंसाखादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानरानिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ॥ भगवत्पादभाष्यार्थमालोच्यातिप्रयत्नतः । प्रायः प्रत्यक्षरं कुर्वे गीतागृहार्थदीपिकाम् ॥ १ ॥

५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

सप्तद्वीपा धरेयं सिगरिवनजला लोकपालाः सलोका ब्रह्माण्डे सिन्त यस्मिन्मलिलहृतभुगाद्यावृते तत्प्रधानात् । यस्मादव्यक्तसंज्ञाद्भवति गुणमयाद्वेदवेद्यः परो यस्तस्मान्नारायणं तं सुविमलमभयं शंकरं नौमि सल्यम् ॥ १ ॥

६ श्रीघरीव्याख्या।

श्रेषाश्रेषमुखव्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्रतः । दथानमद्भुत वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥ १ ॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

य एव विततस्फुरद्विविधभावचक्रात्मकः परस्परविभेदवान्विपयतामुपागच्छति । यदेकभयभावनावक्षत एल भेदान्वयं स शंभुरशिवापहो जयति वोधभासां निषिः ॥ १ ॥

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका।

## स भगवान्स्ट्रेट्टं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुर्मरीच्यादीनम्रे स्ट्टा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्म

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

स्थलदृशां नारायणशब्दार्थः । सूक्ष्मदर्शिनः पुनराचक्षते-नरशब्देन चराचरात्मकं शरीरजातमुच्यते । तत्र नित्यसंनि-हिताश्चिदाभासा जीवा नारा इति निरुच्यते तेषामयनमाश्रयो नियामकोऽन्तर्यामी नारायण इति । यमधिकृत्यान्तर्या-मित्राह्मणं श्रीनारायणाख्यमञ्जाञ्चायं चाधीयते । तद्नेन शास्त्रप्रतिपाद्यं विशिष्टं तत्त्वमादिष्टं भवति । नन् परस्रात्मनो मायासंबन्धादन्तर्यामित्वं शास्त्रप्रतिपाद्यत्वं च वक्तव्यम् । अन्यथा कूटस्थासङ्गाविषयाद्वितीयस्य तदयोगात् । तथाच ग्रद्धतासिद्धौ कथं यथोक्तपरदेवता शास्त्रादावनुस्पर्यते । ग्रुद्धस्य हि तत्त्वस्यानुस्मरणमभीष्टफलवदभीष्टं तत्राह— परोऽत्यक्तादिति । अव्यक्तमव्याकृतं मायेत्यनर्थान्तरं, तसात्परो व्यतिरिक्तस्तेनासंस्पृष्टोऽयमपरः, 'अक्षरात्परतः परः' इति श्रुतेः । गृहीतस्तत्त्वतो मायासंबन्धाभावेऽपि कल्पनया तदीयसंगतिमङ्गीकृत्यान्तर्यामित्वादिकमुन्नेयम् । यसादी-श्वरस्य व्यतिरेको विवक्षितसासिन्नव्यक्ते साक्षिसिद्धेऽपि कार्यछिङ्गकमनुमानमुपन्यस्वति—अण्डमिति । अपञ्चीकृतप-अमहाभूतात्मकं हैरण्यगर्भं तत्त्वमण्डमित्यभिलप्यते । तद्व्यक्तात्पूर्वोक्तादुत्पद्यते । प्रसिद्धा हि श्वतिस्मृतिवादेषः हिरण्य-गर्भस मूलकारणादुत्पत्तिः । तथाच कार्यलिङ्गादव्यक्ताभिव्यक्तिरित्यर्थः । हिरण्यगर्भे श्रुतिस्मृतिसमधिगतेऽपि कार्यलि--क्रुकमनुमानमस्त्रीति मन्वानो विराद्धत्पत्तिमुपदर्शयति —अण्डस्येति । उक्तस्याण्डस्य हिरण्यगर्भाभिधानीयस्यान्तरिमे भूरादयो लोका विराडात्मका वर्तन्ते । कार्यं हि कारणस्यान्तर्भवति तेन हिरण्यगर्भान्तर्भूता भूरादयो लोका विराडा-स्मानस्तेन सृष्टा इति तिल्ङ्काद्धिरण्यगर्भासिद्धिरित्यर्थः । लोकानेव पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मकविराडात्मत्वेन व्यत्पाद-यति—सप्तद्वीपेति । 'सा पृथिव्यभवद्' इति श्रुतौ विराजो जन्म संकीर्तितमित्यक्नीकारादशेपद्वीपोपेता पृथिवीत्य-नेन सर्वलोकात्मको विराडेवोच्यते । चशब्देन विराजो हि हिरण्यगर्भे पूर्वोक्ताण्डात्मन्यन्तर्भावस्ततः संभवोऽनुकृष्यते । परमात्मा हि स्वाज्ञाद्वारा जगदरोषमुत्पाद्य स्वात्मन्येवान्तर्भाव्याखण्डैकरससचिदानन्दात्मना स्वे महिन्नि तिष्ठतीत्यर्थः। अत्र च नारायणशब्देनाभिधेयमुक्तम्, नरा एव नारा जीवास्त्वंपदवाच्यास्तेषामयनमधिष्ठानं तत्पदवाच्यं परं ब्रह्म। तथाच कल्पितस्याधिष्ठानातिरिक्तस्वरूपाभावाद्वाच्यस्य कल्पितत्वेऽपि लक्ष्यस्य ब्रह्ममात्रत्वाद्रह्यात्मैक्यं विषयोऽत्र सुच्यते । तेनार्थाद्विषयविषयिभावः संबन्बोऽपि ध्वनितः । परोऽव्यक्तादित्यनेन मायासंस्पर्शाभावोक्त्या सर्वानर्थनि-वृत्या परमानन्दाविर्भावलक्षणो मोक्षोऽपि विवक्षितस्तेन च तत्कामस्याधिकारो द्योतितः । परिशिष्टेन तुशब्देन वस्तुनो वास्तवमद्वितीयत्वमावेदितं, तेन च वस्तुद्वारा परमविषयत्वं तज्ज्ञाननिष्ठायासादुपायभूतकर्मनिष्ठायाश्चावान्तरविषय-त्वमित्यर्थादुक्तमित्यवधेयम्॥ १॥

ननु नैवं साध्यसाधनभूतं निष्ठाद्वयमत्र भगवता प्रतिपाचते, ब्रह्मणाभ्यर्थितस्य भगवतो भूमिभारापहारार्थं वसुदेवेन देवन्यामाविर्भूतस्य ताद्ध्येन मध्यमं पृथासुतं प्रथितमहिमानं प्रेरियतुं धर्मयोरिहान्द्यमानत्वात् । अतो नास्य
शास्त्रस्य निष्ठाद्वयं परापरविषयभावमनुभवितुमलमिति । तन्न । भगवतो धर्मसंस्थापनस्वाभाव्यध्रोध्याद्धर्मद्वयस्थापनाधंमेव प्रादुर्भावाभ्युपगमान्द्वभारपरिहारस्य चार्थिकत्वाद्र्जनं निमित्तीकृत्याधिकारिणं स्वधर्मप्रवर्तनद्वारा ज्ञाननिष्ठायामवतारियतुं गीताशास्त्रस्य प्रणीतत्वादुन्वितमस्य निष्ठाद्वयविषयत्वमिति परिहरति—स भगवानित्यादिना धर्मद्वयमर्जुनायोपदिदेशोत्यन्तेन भाष्येण ।

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

भारते सर्ववेदार्थो भारतार्थश्च कृत्स्रशः । गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता ॥ २ ॥ ४ मधसदनीव्यास्या ।

सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम् । परं निःश्रेयसं गीताशास्त्रस्योक्तं प्रयोजनम् ॥ २ ॥ सिचदानन्दरूपं तत्पूर्ण विष्णोः परं पदम् । यत्प्राप्तये समारच्या वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥ ३ ॥ कर्मीपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं कमात् । तद्गूपाष्टादशाध्यायैगीता काण्डत्रयात्मिका ॥ ४ ॥ ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

स्टेड्वंदं श्रुतिगं प्रवृत्तिजनकं धर्मं मरीच्यादिकान्विश्वस्थापनहेतवेऽञ्जजततः संप्राहयामास यः । सर्वोनर्थनिवर्हणं च सनकाद्यान्पूर्वसृष्टानृषीन्वैराग्यादिकलक्षणं शिवमहं तं वासुदेवं भजे ॥ २ ॥ ६ श्रीषरीव्याक्या ।

श्रीमाथवं प्रणम्योमाथवं विश्वेशमादरात् । तद्भक्तियत्रितः कुवें गीताव्याख्यां सुवोधिनीम् ॥ २ ॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

द्वैपायनेन सुनिना यदिदं व्यथायि शास्त्रं सहस्रशतसंमितमत्र मोक्षः । श्राधान्यतः करुतया प्रथितस्तदन्यधर्मादि तस्य परिपोषयितुं प्रगीतम् ॥ २ ॥

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका ।

ग्राह्यामास वेदोक्तम् । ततोऽन्यांश्च सनकसनन्दनादीनुत्पाद्य निवृत्तिधर्म ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राह्या-मास । द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च । तत्रैको जगतः स्थितिकारणं, प्रा-णिनां साक्षादभ्युद्यनिःश्चेयसहेतुर्यः स धर्मः ब्राह्मणाद्यैवीर्णिभिराश्रमिभिश्च श्चेयोधिमरनुष्ठीयमानो

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

तत्र नेदं गीताशास्त्रं व्याख्यातुमुचितमासप्रणीतत्वानिर्धारणात्तथाविधशास्त्रान्तरवदित्यांशङ्क्य मङ्गळाचरणस्योद्देश्यं दर्शयन्नादौ भास्त्रप्रणेतुरास्त्वनिर्धारणार्थं सर्वज्ञत्वादिप्रतिज्ञापूर्वकं सर्वजगजनयितृत्वमाह—स भगवानिति । प्रकृतो नारायणाख्यो देवः सर्वेश्वरः समस्तमपि प्रपञ्चमत्पाद्य व्यवस्थितः, नच तस्यानाप्तत्वम् । ईश्वरानुगृहीतानामाप्त-त्वसिद्धा तस्य परमाप्तत्वसिद्धेरित्यर्थः । ननु भगवता सृष्टमपि चातुर्वर्णादिविशिष्टं हिरण्यगर्भादिनक्क्षणं जगन्न व्यव-स्थितिमास्थातं शक्यते व्यवस्थापकाभावात . नच परसैवेश्वरस्य व्यवस्थापकत्वं वैषम्यादिप्रसङ्गात्तत्राह—तस्य चेति । सृष्टस जगतो मर्यादाविरहितत्वे शङ्किते तदीयां व्यवस्थां कर्तुमिच्छन् व्यवस्थापकमालोच्य क्षत्रस्यापि क्षत्रत्वेन प्रसिद्धं धर्मं तथाविधधर्ममधिगम्य सृष्टवानित्यर्थः । सृष्टस्य धर्मस्य साध्यत्वभावतया साधियतारमन्तरेणासंभवात्तस्यैव तद्नु-ष्टातृत्वानभ्युपगमात् प्राणिप्रमेदानामधर्मप्रायाणां तद्योगात् कुतस्तदीया सृष्टिरित्याशङ्क्याह—मरीच्यादीनिति । तेषां भगवता सृष्टानां प्रजासृष्टिहेतूनां यागदानादिशवृत्तिसाध्यं धर्ममनुष्ठातुमधिकृतानां स्वकीयत्वेन तदुपादानसुपप-न्नामित्यर्थः । चैत्यवन्दनादिभ्यो विशेषार्थ धर्मं विशिनष्टि—वेदोक्तमिति । ननु नैतावता जगदशेषमपि व्यवस्थाप-यितुं शक्यते प्रवृत्तिमार्गस्य पूर्वोक्तधर्मं प्रति नियतत्वेऽपि निवृत्तिमार्गस्य तेन व्यवस्थापनायोग्यत्वात्तन्नाह—ततो-Sन्यांश्चेति । निवृत्तिरूपस धर्मस शमद्माद्यात्मनो गमकमाह—ज्ञानेति । विवेकवैराग्यातिशये शमाद्यतिशयो गम्यते ततो विवेकादि तस्य गमकमिल्यर्थः । धर्मे बहुविदां विवाददर्शनाज्जगतः स्थेन्ने कारणीभूतधर्मान्तरमपि स्नष्ट-व्यमसीत्याशङ्काह—द्विविधो हीति । अतिप्रसङ्गाप्रसङ्गव्यावृत्तये प्रकृतं धर्मं लक्षयति—प्राणिनामिति । प्रवृत्ति-लक्षणो धर्मोऽभ्युद्यार्थिनां साक्षादभ्युद्यहेतुर्निःश्रेयसार्थिनां परम्परया निःश्रेयसहेतुः, निवृत्तिलक्षणस्तु धर्मः साक्षा-देव तिःश्रेयसहेतुरिति विभागः । ज्ञानस्येव निःश्रेयसहेतुःवेऽपि शमादीनां ज्ञानद्वारा मोक्षहेतुःवं. ज्ञानातिरिक्तव्य-वधानाभावाच साक्षादित्यक्तम् । यद्येवं धर्मो लक्ष्यते तर्हि वर्णित्वमाश्रमित्वं चोपेक्ष्य सर्वेरेव पुरुषार्थार्थिभिद्धाविप धर्मी यथायोग्यमन्ध्रेयावित्यन्द्वातृतियमासिद्धिरित्याशङ्क्याह—ब्राह्मणाद्यैरिति । अर्थित्वाविशेषेऽपि श्वतिस्मृतिपर्या-

#### ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

कर्मोपास्तिज्ञानभेदैः शास्त्रं काण्डत्रयात्मकम् । अन्ये तूपासनाकाण्डानृतीयो नातिरिच्यते ॥ ३ ॥

#### ४ मधुसूद्रनीज्याख्या ।

एकमेकेन षद्गेन काण्डमत्रोपलक्षयेत् । कमीनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्सयोः ॥ ५ ॥ यत समुख्यो नास्ति तयोरतिविरोधतः । भगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीर्तिता ॥ ६ ॥ उभयानुगता सा हि सर्वविद्यापनोदिनी । कमीमिश्रा च छुद्धा च ज्ञानिमश्रा च सा त्रिधा ॥ ७ ॥ तत्र तु प्रथमे काण्डे कमीतत्त्यागवर्त्मना । लंपदार्थो विद्युद्धात्मा सोपपत्तिनिरूप्यते ॥ ८ ॥ द्वितीये भगवद्भक्तिनिष्ठावर्णनवर्त्मना । भगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते ॥ ९ ॥ कृतीये तु तयोरैक्यं वाक्यार्थो वर्ण्यते स्फुटम् । एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् ॥ १० ॥ प्रस्पथायं विशेषस्तु तत्र तत्रैव वक्ष्यते । मुक्तिसाधनपर्वेदं शास्त्रार्थेत्वन कथ्यते ॥ ११ ॥ प्रस्पथायं विशेषस्तु तत्र तत्रैव वक्ष्यते । मुक्तिसाधनपर्वेदं शास्त्रार्थेत्वन कथ्यते ॥ ११ ॥ निष्कामकर्मानुष्ठानं त्यागात्काम्यनिषिद्धयोः । तत्रापि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिकं हरेः ॥ १२ ॥ क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा । नित्यानित्यविवेकस्तु जायते सुदृढस्तदा ॥ १३ ॥ इहामुत्रार्थवैराग्यं वशीकाराभिधं कमात् । ततः शमादिसंपत्त्या संन्यासो निष्ठितो भवेत् ॥ १४ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

अजन्मा सर्वेषामधिपतिरमेथोऽपि जगतामधिष्ठाय खीयां प्रकृतिमिव देही स्फुरित यः । विनष्टं कालेन द्विविधममृतं धर्ममनधं पुनः प्राहेशं तं विमलशुभदं नौमि पर्मम् ॥ ३ ॥ ६ श्रीधरीव्याख्या ।

भाष्यकारमतं सम्यक्तद्याख्यातृगिरस्तथा । यथामति समालोड्य गीताव्याख्यां समारमे ॥ ३ ॥ ७ अभिनवगुसाचार्यव्याख्या ।

मोक्षश्च नाम सकलाप्तविभागरूपसर्वज्ञसर्वकरणादिशुमस्वभावे । आकाक्कया विरहिते भगवलधीशे निलोदिते लयमियात्प्रथितः समासात् ॥ ३ ॥

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्योपकमणिका।

दीघेंण कालेनानुष्ठातृणां कामोद्भवाद्धीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेनाधर्मेणाभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने वाधमें जगतः स्थिति परिपिपालियेषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुभीमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मण-त्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवादंशेन कृष्णः किल संबभूव । ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्धै-दिको धर्मः तद्धीनत्वाद्धणीश्रमभेदानाम् ।

स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा संपन्नस्त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

होचनयानुष्ठानान्नियमसिद्धिरित्थर्थः । नित्यनेमित्तिकेषु यावजीवमनुष्ठानं काम्येषु करणांशे रागाधीना प्रवृत्तिरितिकर्तस्थातांशे वैधीति विभागेऽपि कदाचिदेवानुष्ठानमिति विभागमभिप्रेत्याह—दीर्घेणेति । अथ यथोक्तधर्मवतादेव
जगको विविश्वतिस्थितिसिद्धेभँगवतो नारायणस्यादिकतुरनेकानर्थकलुपितत्रारीरपरिप्रहासंभवादन्यस्थैव कस्यचिद्नासस्य वैषम्यनेष्ट्रण्यवतो निम्नहपरिम्रहद्वारेण गीताशास्त्रप्रण्यनमिति कुतोऽस्याप्तप्रणीतत्वं तन्नाह—अनुष्ठातृणामिति ।
अथवा यथोक्तत्रक्कायां दीर्घेणेत्यारभ्योत्तरम् । महता कालेन कृतन्नेतात्यये द्वापरावसाने साधकानां कामकोधादिपूर्वकादिविकादधर्मबाहुत्याद्धर्माभभवादधर्माभिनृद्धेश्च जगतो मर्यादाभेदे तदीयां मर्यादामात्मनिर्मितां पालयितुमिष्क्रम् प्रकृतो भगवानेतदर्थेन चातुर्वण्यादिसंरक्षणार्थ लीलामयं मायाशक्तिप्रयुक्तं स्वेच्छाविम्रहं जमाहेत्यर्थः ।
भौमस्य ब्रह्मणो गुरुयै वसुदेवादजीजनत्र दृति स्मृतिमनुसृत्यत्य पदद्वयमनुष्ठ व्याचष्टे—भौमस्येति । अंशेनेति । स्वेच्छानिर्मितेन मायामयेन स्वरूपेणत्यर्थः । किलेल्यसिन्नर्थे पौराणिकी प्रसिद्धिरनृद्यते । निष्ठ भगवतो व्यतिरिक्तस्येदं
जनमेति युज्यते बहुविधागमविरोधादिति भावः । ननु वैदिकधर्मसंरक्षणार्थं भगवतो जन्म, 'यदा यदा हि धर्मस्य'
इत्यादिदर्शनात्, किमिदं ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थमिति तन्नाह—ब्राह्मणत्वस्य हीति । अथापि वर्णाश्रममेदव्यवस्थापनं
विना कथं यथोक्तधर्मस्थानस्वद्वार्ह्याः च वर्णाश्रममेदव्यवस्थापनात् । अतो ब्राह्मण्ये रिक्षते सर्वमिष सुरक्षितं भवतीत्यर्थः ।

नन्वेवमि भगवतो नारायणस्य शरीरादिमस्वे सत्यसदादिभिरविशेषाद्नीश्वरत्वप्रसिक्तिरत्याशङ्क्य ज्ञानादिकृतं विशेषमाह—स चेति । ज्ञानं ज्ञसिरर्थपरिच्छित्तिः, ऐश्वर्यमीश्वरत्वं स्वात्ष्र्यं, शक्तिस्दर्थंनिर्वतंनसामर्थं, बळं सहा-यसंपत्तिः, बीर्यं पराक्रमवस्तं, तेजस्तु प्रागल्भ्यमध्व्यत्वम्, एते च षद्गुणाः सर्वविषयाः सर्वदा भगवति वर्तन्ते । तथाच तस्य शरीरादिमस्वेऽपि नास्मदादिसाम्यमित्यर्थः । अथैवमिष कथमीश्वरत्यानादिनिधनस्य नित्यग्रस्तु सुसुक्तस्य-भावस्य स्वभावविपरीतं जन्मादि संभवति, निह भूतानामीशिता स्वतन्नः स्वात्मनोऽनर्थं स्वयमेव संपाद्यितुमहिति, न चास्य देहादिग्रहे किमिष फल्मुपलभ्यते तन्नाह—न्त्रिगुणातिमकामिति । सिस्क्षितदेहादिगतवैरूप्यसिद्यर्थमिदं विशेषणं तस्याव्यापकत्वं वक्तं वैष्णवीमित्युक्तम् । ईश्वरपारवश्यं तस्या दर्शयति—स्वामिति । तस्याश्च प्रतिभासमात्र-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

तदेव ब्रह्म विद्धि त्वं नेदं यत्तदुपासते । इति श्रुत्येव वेद्यस ह्युपास्यादन्यतेरिता ॥ ४ ॥ ४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

एवं सर्वपरिखागान्मुमुक्षा जायते दृढा । ततो गुरूपसदनमुपदेशबहस्ततः ॥ १५ ॥ ततः संदेहहानाय वेदान्तश्रवणादिकम् । सर्वमुत्तरमीमांसाशास्त्रमत्रोपयुज्यते ॥ १६ ॥ ततस्तरपरिपाकेण निदिध्यासननिष्ठता । योगशास्त्रं तु संपूर्णमुपक्षीणं भवेदिह ॥ १७ ॥ क्षीणदोषे ततिश्चत्ते वाक्यात्तत्त्वमतिर्भवेत् । साक्षात्कारो निर्विकल्पः शब्दादेवोपजायते ॥ १८ ॥ अविद्याविनिवृत्तिस्तु तत्त्वज्ञानोदये भवेत् । तत आवरणे क्षीणे क्षीयेते श्रमसंशयौ ॥ १९ ॥ अनारब्धाने कर्माण नश्यन्त्येव समन्ततः । नलागामीनि जायन्ते तत्त्वज्ञानप्रभावतः ॥ २० ॥ प्रारब्धकर्मविश्लेपाद्वासना तु न नश्यति । सा सर्वतो बलवता संयमेनोपशाम्यति ॥ २१ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ईशानेष्करमको लोके संप्रदायप्रवर्तको । गीताभाष्यप्रकाशेन वन्दे श्रीकृष्णशंकरौ ॥ ४ ॥ बालम्बामिनमाचार्यं सुमो व्याससुम्बाम्सुनीन् । विद्यहर्तृन् गणेशादीन्पण्डितांश्च विमत्सरान् ॥ ५ ॥

#### ६ श्रीधरीव्यारुषा।

गीता न्याख्यायते यस्याः पाठमात्रादक्ततः । सेयं सुनोधिनी टीका सदा ध्येया मनीषिभिः ॥ ४ ॥ ७ अकिक्कगुप्ताचार्यव्या ।

यधप्यन्यव्यक्तंगेषु मोक्षो सामाव गीयते । तथापि भगवहीताः सम्यंक्तरप्राप्तिदासिकाः ॥ ४ ॥

#### १ श्रीमच्छांकरसाध्योपकसणिका।

मूलप्रकृतिं वशीकृत्याजोऽव्ययो भूतानामीश्वरो नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि सन् स्वमायया देहवा-निव जात इव लोकानुग्रहं कुर्वन् लक्ष्यते, स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं हि धर्मद्वय-मर्जुनाय शोकमोहमहोद्धौ निमन्नायोपदिदेश गुणाधिकैर्हि गृहीतोऽनुष्टीयमानश्च धर्मः प्रवयं गमिष्यतीति । तं धर्म भगवता यथोपदिष्टं वेद्व्यासः सर्वज्ञो भगवान्गीताख्यैः सप्तभिः स्रोकश-तैरुपनिववन्य ।

तदिदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतं दुविंश्वेयार्थं तद्शीविष्करणायानेकैर्विवृतपदार्थं

२ आनन्द्गिरिच्याख्या ।

शरीरस्वमेव नतु वस्तुस्वमिलाह—मायामिति । तस्या नानाविधकार्याकारेण परिणामित्वं स्वयति -मूलप्रकृति-मिति । ईश्वरस्य प्रकृत्यधीनत्वं वारयति व्याकृत्येति । नित्यत्वं कार्याकारविरहितत्वं, ग्रुद्धत्वमकारणत्वं, बुद्ध-त्वमजडत्वं, मुक्तत्वमविद्याकामकर्मपारतच्चयराहित्यम् । नच नित्यत्वादयः संसारावस्थायामसन्तो मोक्षावस्थायां संभव-न्तीति युक्तमिलाह—स्वभाव इति । देहम्रहे प्राधान्यं मायाया दर्शयितुं पुनः स्वमाययेत्युक्तम् । 'स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः' इति श्रुतिमाश्रित्याह—देहवानिति । इवकाराभ्यां देहादेखस्तुत्वेन किष्पतत्वं द्योत्यते । धर्मद्वयोपदेशद्वारा प्राणिवर्गस्याभ्युद्यतिःश्रेयसतत्परत्वापाद्नं लोकानुप्रहः । यद्यपि कूटस्थः स्वतन्नो नित्य-त्वादिरुक्षणश्चायमीश्वरः स्वतो दृश्यते, तथापि यथोक्तमायाशक्तया देहादि गृहीत्वा प्राणिनामनुप्रहमाद्धानो न स्वभावविपर्ययं पर्येतीत्यर्थः । ननु 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इति न्यायादीश्वरस्वाप्तकामतया कृतकृत्यस्य प्रयोजनाभावादनुप्राह्माणां चाह्नैतवादे व्यतिरिक्तानामसत्त्वात्र धर्मद्रयमुपदेष्ट्रमुचितमिति तत्राह—स्वप्रयोजनेति । कल्पितमेदमाञ्जि भूतान्युपादाय तद्तुम्रहेच्छया चैलवन्दनादिविलक्षणं धर्मद्वयमर्जुनं निमित्तीकृत्यासकामोऽपि भग-वानुपदिष्टवानित्यर्थः । अर्जुनस्योपदेशापेक्षास्तीति दर्शयितुं विशिनष्टि—शोकेति । ननु भूतानुप्रहे कर्तव्ये किमि-त्यर्जनाय धर्मद्वयं भगवतोपदिश्यते तन्नाह—गुणाधिकैरिति । प्रचयं गमिष्यतीति मत्वा धर्मद्वयमर्जनायोपदि-देशेति संबन्धः । अथ तथापि सुगतोपदिष्टधर्मवद्यमपि भगवदुपदिष्टो धर्मी न प्रामाणिकोपादेयतासुपगच्छेदित्या-शक्का वेदोक्तत्वान्नास्य तत्तुत्यत्वमित्युक्तमित्यभिष्रेत्य शिष्टपरिगृहीतत्वाच मैवमित्याह—तं धर्ममिति । अधर्मे धर्मेड-द्विवेदव्यासस्य जातेत्याशङ्काह—सर्वेञ्च इति । 'कृष्णद्वैपायनं विद्धि व्यासं नारायणं प्रभुम्' इति स्मृतेः सज्जनो पकारकभगवदवतारत्वाच व्यासस्य नान्यथाबुद्धिरित्याह-भगवानिति ।

गीताशास्त्रस्थानासप्रणीतत्वमपाकृत्य व्याख्येयत्वसुपपादितसुपसंहरति—तदिद्मिति। पौरुषेयस्य वचसो मूलप्रमाणाभावेनाप्रामाण्यमिति मत्वा विशिनष्टि—समस्तेति। शास्त्राक्षरेतेव तद्र्थप्रतिपत्तिसंभवे किमिति व्याख्यानमिस्याशक्काह—दुर्विक्षेयार्थमिति। 'पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विप्रहो वाक्ययोजना। आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पद्मछक्षणम् ॥' इत्यादिक्रमेणास्य शास्त्रस्य पूर्वाचार्येव्याख्यातत्वात्किमर्थमिदमारभ्यते गतार्थत्वात्तन्नाह—तद्र्येति ।
गीताशास्त्रार्थस्य प्रकटीकरणार्थं पदिमागस्तद्र्योक्तिः समासद्वारा वाक्यार्थनिदंशस्त्रत्रापेक्षितो न्यायश्चाक्षेपसमाधानछक्षणो वृचिकारेदंशितस्त्रथापि तथाविधमेव शास्त्रं शास्त्रपरिचयश्चन्यैः समुचयवादिभिविक्द्रार्थत्वेनानेकार्थत्वेन च

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

इयमष्टादशाध्यायी क्रमात्षट्कत्रिकेण हि । कर्मोपास्तिज्ञानकाण्डत्रितयात्मा निगद्यते ॥ ५ ॥

#### ४ मधुसुदुनीव्याख्या।

संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यत्रिकम् । यमादिपञ्चकं पूर्व तदर्थमुपयुज्यते ॥ २२ ॥ ईश्वरप्रणिधानात्तु समाधिः सिध्यति द्वतम् । ततो भवेन्मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥ २३ ॥ तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय इत्यपि । युगपत्रितयाभ्यासाज्जीवन्मुक्तिर्देढा भवेत् ॥ २४ ॥ विद्वत्संन्यासकथनमतदर्थं श्रुतौ कृतम् । प्रागसिद्धो य एवांशो यत्नः स्यात्तस्य साधने ॥ २५ ॥ निरुद्धे चेतसि पुरा सविकल्पसमाधिना । निर्विकल्पसमाधिन्तु भवेदत्र त्रिभूमिकः ॥ २६ ॥ व्युत्तिष्ठते स्वतस्त्राद्धे द्वितीये परबोधितः । अन्ते व्युत्तिष्ठते नैव सदा भवति तन्मयः ॥ २७ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

कुमतस्य निरासाय गीताभाष्यकृता स्वयम् । कृष्णात्मना चिवेनादौ व्याख्याता पदशः स्फुटम् ॥ ६ ॥ ततो भाष्यार्थमादाय व्याख्याता बहुभिखु सा । यतु कैश्वितकचित्रोक्तं विरुद्धं भाष्यतोऽस्विलम् ॥ ७ ॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

तास्वन्यैः प्राकृतैर्व्याख्या कृता यद्यपि सूयसा । न्याय्यस्तथाप्युचमो मे तहदार्थप्रकाशकः ॥ ५ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्योपक्रमणिका।

वाक्यार्थन्यायमप्यत्यन्तविरुद्धानेकार्थत्वेन लौकिकैर्गृह्यमाणमुपलभ्याहं विवेकतोऽर्थनिर्घारणार्थ संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि ।

तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोज्जनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम् , तच्च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारूपाद्धमीद्भवति । तथेममेव गीतार्थधर्ममुह्दिश्य भगवतै-वोक्तम्-'स हि धर्मः स पर्यातो ब्रह्मणः पदवेदनम्' इत्यनुगीतासु । किंचान्यद्पि तत्रैवोक्तम्-'नैव

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

गृहीतमालक्ष्य तहु द्विमनुरोद्धिमिद्मारव्धव्यमित्यर्थः । येषां प्राचीने व्याख्याने बुद्धिरप्रविष्टा तेषां संप्रतितन एतसिन् ससौ प्रवेक्ष्यतीति कृतो नियमस्त्रताह—विवेक इति । पूर्वव्याख्याने तत्तदर्थनिर्धारणार्थोपन्यासः संकीर्णवद्मातीति न तन्न केषांचिन्मनीषा समुन्मिषति, प्रकृते त्वसंप्रकीर्णतया तत्तत्पदार्थनिर्णयोपयोगिन्यायो विवियते, तेनात्र मन्दम-ध्यमयोरिष बुद्धिरवतरतीत्यर्थः । किंचानपेक्षिताधिकप्रन्थसद्भावान्न प्राचीने व्याख्याने श्रोदृणां प्रवृत्तिरत्र त्वपेक्षिता-ख्यान्ये विवरणे प्रायशः सर्वेषां प्रवृत्तिः स्यादिति मत्वाह—संक्षेपत इति ।

नन्वनासप्रणीतत्वाद्यभावेऽपि नेदं शास्त्रं व्याख्येयं विषयाद्यनुबन्धसानभिहितत्वेन शास्त्रवाभाविद्याशङ्क्य सर्वन्यापाराणां प्रयोजनार्थत्वाद्द्याँ प्रयोजनमाह—तस्येति । प्रसाधितप्रामाण्यस्य व्याख्येयत्वेन मनिस संनिहितस्य गीताशास्त्रस्य संसेपतः संग्रहः संपिण्डतत्वमेकवाक्यत्वं, तेनेदं परमं फर्जं यित्रिक्षतं श्रेयो निःश्रेयसं कैवत्यम्, अवान्तरफ्ठं तु तत्रतत्रावान्तरवाक्यभेदेन मनोनिप्रहादि विवक्ष्यते । निःश्रेयसं च द्विविधं निरितशयमुखाविभावो निःशेष्वाय्योधिक्षत्रश्च । तत्राद्यमुदाहरति—परिमिति । द्वितीयं दर्शयति—सहेतुकस्येति । संसारोपरमसात्यनितकत्वं प्रतियोगिनः संसारस्य पुनस्त्यत्ययोग्यत्वं तच्च स्वापमूच्छोदिव्यवच्छेदार्थं विशेषणं तदेव साधियतुं सहेतुकस्येत्युक्तम् । उक्तं फर्जं समुचितादेकाकिनो वा कर्मणः स्यादिति तस्यैव शास्त्रप्रतिपाद्यतेत्याशङ्क्ष्याभिधेयमभिधित्समानः समाध्यत्त—तच्चेति । आत्मज्ञाननिष्ठाशोषत्वेन कर्मनिष्ठाशोच्यते, प्राधान्येन त्वात्मज्ञाननिष्ठेवात्र प्रतिपाद्यत इत्यर्थः । ननु शेषिणी निष्ठा कृतो न भवति संन्यासात्कर्मनिष्ठायाः शेषत्वात्तत्राह—सर्वेति । संन्यासद्वारेणासकृदनुष्ठितश्रवणादेः शिषणी निष्ठा सिध्यति, शेषत्वं च कर्मणस्तत्र परस्पराश्रयत्वमित्यर्थः । ननु 'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् द्विष्टे स्वत्यते च कर्मणस्त्र परस्पराश्रयत्वमित्रयर्थः । सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकमात्मज्ञाननिष्ठारूपं धर्मे निःश्रेयसाधनं प्रयोजनं प्रागुक्तं परामृशाति—इममेवेति । वक्तमेदादभिप्रायमेदाशङ्कां वारयति—भगवतैविति । उक्तमनुगीतास्विति संवन्धः । ब्रह्मणः पदं पूर्वोक्तं निःश्रेयसं तस्य वेदनं लाभसात्र विशिष्टो ज्ञाननिष्ठारूपो धर्मः समर्थो भवतिव्यक्ते । व्याद्वात्वाद्यस्य तु तद्याल्यानावसरे वार्यर्थे वक्ष्यते । कर्मसागस्य भगवतोऽभिप्रेतत्वे वाक्यान्वरः मनुगीतागत्तमेवोद्वाहरति—तत्रवेति । धर्मोधर्माप्रकर्वात्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्यस्यस्वस्थाभावात्तिवृत्याः

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

एवंभूतो ब्राह्मणः स्पाद्वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम् । गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ अतिवर्णाश्रमी जीवन्मुक्त आत्मरतिस्तथा । एतस्य कृतकृत्यस्वाच्छान्त्रमसान्निवर्तते ॥ २९ ॥ 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः' ॥ ३० ॥ इत्यादिश्चितमानेन कायेन मनसा गिरा । सर्वावस्थासु भगवद्भक्तिरत्रोपयुज्यते ॥ ३९ ॥ पूर्वभूमौ कृता भक्तिरुक्तरां भूमिमानयेत् । अन्यथा विद्यवाहुल्यात्फलसिद्धिः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ पूर्वभूमौ कृता भक्तिरुक्तरां भूमिमानयेत् । अन्यथा विद्यवाहुल्यात्फलसिद्धः सुदुर्लभा ॥ ३२ ॥ पूर्वभूमौ कृता भक्तिरुक्तरां भूमिमानयेत् । अनेकजन्मसंसिद्ध इत्यादि च वचो हरेः ॥ ३३ ॥ यदि प्राग्भवसंस्कारस्याचिन्त्यसानु कथन । प्रागेव कृतकृत्यः स्यादाकाशफलपातवत् ॥ ३४ ॥ वतं प्रति कृतार्थसाच्छान्त्रमारच्छुनिष्यते । प्राविसद्धसाधनाभ्यासाहुर्ज्ञेया भगवत्कृपा ॥ ३५ ॥ एवं प्राग्भूमिसिद्धावप्युक्तरोक्तरभूमये । विधेया भगवद्धक्तिस्तां विना सा न सिध्यति ॥ ३६ ॥ जीवन्मुक्तिदशायां तु न भक्तेः फलकल्पना । अद्वेष्टृस्तादिवत्तेषां स्वभावो भजनं हरेः ॥ ३० ॥ 'आतमारामाश्च मुनयो निर्धन्या अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः' ॥ ३८ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षवीपिका ।

साक्षेपं युक्तिहीनं च तिश्वरासाय लेखकम् । अन्तर्यामिखरूपोऽसौ मां करोति महेश्वरः ॥ ८॥ यद्यपि प्राणिजातस्य प्रेरको जगदीश्वरः । स एवास्ति तथाप्येवं श्रुखर्थेन व्यवस्थितिः ॥ ९॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भट्टेन्दुराजादाश्वायं विविच्य च चिरं धिया । क्रुतोऽभिनवगुरोन सोऽयं गीतार्थसंग्रहः ॥ ६ ॥

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका ।

धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी। यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किंचिद्चिन्तयन्' इति, 'ज्ञानं संन्यासलक्षणम्' इति च । इहापि चान्ते उक्तमर्जुनाय-'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' इति । अभ्युद्याथोंऽपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमांश्चोद्दिश्य विहितः स च देवादिस्थानप्राप्ति-हेतुरपि सन्नीश्वरापंणबुद्ध्यानुष्ठीयमानः सत्त्वशुद्धये भवति फलाभिसन्धिवार्जेतः, शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्चेयसहेतुत्वमि प्रतिपद्यते । यथाचेममर्थन्मभिसंधाय वक्ष्यति—'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि यतचित्ता जितेन्द्रियाः । योगिनः कर्म कुवैन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥' इमं द्विप्रकारं धर्म निःश्चेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परब्रह्माभिध्यमूतं विशेषतोऽभिव्यक्षयद् विशिष्टप्रयोजनसंबन्धाभिधेयवद्गीताशास्त्रं यतस्तद्र्थविज्ञानेन समस्तपुद्धार्थिसिद्धरतस्तद्विवरणे यक्षः क्रियते मया।

समाप्तेयं श्रीमच्छांकरभाष्योपक्रमणिका ।

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पूर्वाभ्याससंबन्धे प्राप्तमर्थमाह—यः स्यादिति । वागादिवाद्यकरणव्यापारविरहितःवं त्णीमित्युच्यते, किंचिद्चिन्तयित्रस्यान्तःकरणव्यापाराभावोऽभिष्ठेतः, द्विविधकरणव्यापारविरहितः सन्प्रागुक्तो योऽधिकारी केवलमेकसिन्नद्वितीये ब्रह्मण्यासनमवस्थानं तत्र लीनस्तिन्नेव समाप्तिभागी स्यात्तसार्थमंत्रज्ञातसमाधिनिष्ठस्य सर्वकर्मस्याग्रहेतुकं ज्ञानं सुक्तिहेतुर्भवतीत्यथैः। न केवलमनुगीतास्वेव यथोक्तं ज्ञानमुक्तं किंतु प्रकृतेऽपि शास्त्रे समाप्त्यवसरे द्शितमित्याह—इहापीति । नन्वत्र निवृत्तिलक्षणधर्मात्मकं ससंन्यासमात्मज्ञानमेव न प्रतिपाद्यते 'कुरु कर्मेव तस्यात्तम्' इलादौ प्रवृत्तिलक्षणस्यापि धर्मस्य वक्ष्यमाणत्वाद्धम्योश्च प्रकृतत्वाविशेषात्तत्राह—अभ्युद्यार्थोऽपीति । ननु वर्णिभिराश्चनिमश्चानुष्ठेयत्वेनान्यत्र विहितस्यापि तस्य न युक्तं मोक्षसाधनत्वाधिकारे विधानं, देवादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वेन मोक्षं प्रति प्रतिपक्षत्वात्, सत्यं, तथापि फलाभिलाषमन्तरेणेश्वरापंणधिया कृतस्य बुद्धिग्रद्धित्वत्वात्तस्यह वचनमित्याह—स च देवादीति । फलाभिसंधिद्वारा कृतः सिन्नति शेषः। प्रवृत्तिलक्षणधर्मस्योक्तरीत्या चित्तग्रद्धिहेतुत्वेऽपि मोक्ष्महेतुत्वेन कृतो मोक्षाधिकारे निर्देशः स्यादित्यात्रक्क्राह—गुद्धिति । प्रतिपाद्यते प्रागुक्तो धर्म इति शेषः । यदुक्तं फलाभिसंधिवितिनीश्वरापणबुद्धानुष्ठितं कर्म बुद्धिग्रद्धस्य भवतीति तत्र वाक्यशेषमनुकूलयित—तथाचेति । शास्त्रस्य प्रयोजनं ससाधनमुक्तमनुत्र विषयं दर्शयति—इमिति । द्शितेन फलेन शास्त्रस्य निष्ठद्वरारा साध्यस्याध्यानाहंभित्युपसंहरति—विश्विष्टेति । सिद्धे व्याख्यानयोग्यत्वं व्याख्येयते फलितमाह—यत इति ।

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

तेषां ज्ञानी निख्युक्त एकमिक्तिविशिष्यते । इत्यादिवचनात्प्रेममक्तोऽयं मुख्य उच्यते ॥ ३९॥ एतत्सर्व भगवता गीताशास्त्रे प्रकाशितम् । अतो व्याख्यातुमेतन्मे मन उत्सहते भृशम् ॥ ४०॥ निष्कामकर्मानुष्ठानं मूलं मोक्षस्य कीर्तितम् । शोकादिरासुरः पाप्मा तस्य च प्रतिबन्धकः ॥ ४९॥ यतः स्वधमेविश्रंशः प्रतिषिद्धस्य सेवनम् । फलामिसन्धिपूर्वा वा साहंकारा किया भवेत् ॥ ४२॥ आविष्टः पुरुषो निख्यमेवमासुरपाप्मभिः । पुमर्थलामायोग्यः सॅल्लभते दुःखसंतितम् ॥ ४३॥ दुःखं स्वभावतो द्वेष्यं सर्वेषां प्राणिनामिह । अतस्तत्साधनं त्याज्यं शोकमोहादिकं सदा ॥ ४४॥ अनादिभवसन्ताननिरूढं दुःखकारणम् । दुस्यजं शोकमोहादि केनोपायेन हीयताम् ॥ ४५॥ एवमाकाङ्खयाविष्टं पुरुषार्थोन्मुखं नरम् । बुवोधियषुराहेदं भगवाञ्शास्त्रमुत्तमम् ॥ ४६॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यमधो नेतुमिच्छास्य जायते परमात्मनः । असाधुकर्मनिर्नृतौ संप्रेरयति तं तु सः ॥ १०॥ कारयत्मरुं कर्म यस्येच्छत्यूर्ध्वमास्पदम् । तस्मान्मदात्मना तेन स्वभाष्योत्कर्षदीपिका ॥ ११॥ तन्यते स्वस्य भक्तानां सुखदा सुहृदां सताम् । भक्ताभासस्य हीनस्य भक्तया चोद्वेगदाऽसतः ॥ १२॥



### धृतराष्ट्र उवाच । धर्मक्षेत्रे क्रुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चेव किमकुर्वत संजय॥१॥

श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

# अत्र च धृतराष्ट्र उवाच—धर्मक्षेत्र इत्यादि।

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

एवं गीताशास्त्रस्य साध्यसाधनभूतिष्ठाद्वयविषयस्य परापराभिधेयप्रयोजनवती व्याख्येयत्वं प्रतिपाद्य व्याख्यातुकामः शास्त्रं तदेकदेशस्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीयाध्यायेकदेशसिहतस्य तात्पर्यमाह—अत्र चेति । गीताशास्त्रे प्रथमाध्याये प्रथमश्चोके कथासंबन्धप्रदर्शनपरे स्थिते सतीति यावत् ।

तत्रैवमक्षरयोजना—धृतराष्ट्र उवाचेति । धतराष्ट्रो हि प्रज्ञाचक्षुर्वाद्यचक्षुरभावाद्वाद्यमर्थं प्रत्यक्षयितुमनीशः सन्नभ्याशवर्तिनं संजयमात्मनो हितोपदेष्टारं पृच्छति—धर्मक्षेत्र इति । धर्मस्य तद्वदेश्च क्षेत्रमभिवृद्धिकारणं यदुच्यते ३ नीलकण्ठन्याल्या (चतुर्धरी)।

तत्र युद्धोद्यमं श्रुत्वौत्सुक्याद्मिमं वृत्तान्त बुभुत्सुर्धृतराष्ट्र उवाच —-धर्मक्षेत्रं इति । तत्र वेदे 'तेषां कुरुक्षेत्रं देव-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

तत्र 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' इत्यादिना शोकमोहादिसर्वाग्रुरपाप्मिनिश्चयुपायोपदेशेन खधर्मानुष्ठानातपुरुषार्थः प्राप्यतामिति भगवदुपदेशः सर्वसाधारणः । भगवदर्जुनसंवादरूपा चाव्यायिका विद्यासुत्यर्था जनकग्राज्ञवल्क्यसंवादादिवदुपिनषत्स । कथं प्रसिद्धमहानुभावोऽप्यर्जुनो राज्यगुरुपुत्रमित्रादिव्वहमेपा ममैत इत्येवंग्रत्ययिनिमित्तक्षेहिनिमित्ताभ्या शोकमोहाभ्यामिभभूतिवेकितिज्ञानः स्वतएव क्षत्रधर्मे युद्ध प्रश्नतोऽपि तस्माद्युद्धाद्धपराम । परधर्म च भिक्षाजीवनादि क्षत्रियंप्रति
प्रतिषिद्धं कर्तु प्रववृते । तथाच महत्यन्थं मग्नोऽभूत् भगवदुपदेशाच्चेमा विद्यां लब्ध्या शोकमोहावपनीय पुनः स्वधर्मे
प्रवत्तः कृतकृत्यो बभूवेति प्रश्नत्तरेयं महाप्रयोजना विद्यति स्तूयते । अर्जुनापदेशेन चोपदेशाधिकारी दिश्चितः । तथाच
व्याख्यास्यते । स्वधर्मप्रवृत्तौ जातायामिप तत्प्रच्युतिहेतुभूतौ शोकमोही 'कथं मीष्ममहं संख्ये' इत्यादिनार्जुनेन दिश्चितौ ।
अर्जुनस्य युद्धाख्ये स्वधर्मे विनापि विवेकं किनिमित्ता प्रवृत्तिरिति 'हृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इत्यादिना परसेन्यचेष्टितं तिविमित्रमुक्तम् । तदुपोद्धातत्वेन धृतराष्ट्रप्रश्नः संजयं प्रति धर्मक्षेत्रे इत्यादिना श्लोकेन । तत्र धृतराष्ट्रः पप्रच्छ स्वपुत्रजयकारणमाशंसन् । पूर्वं युयुत्सवो योद्धमिच्छवोऽपि सन्तः कुरुक्षेत्रे समवेताः संगताः मामका मदीया दुर्योधनादयः पाण्डवाश्व युधिष्ठिरादयः किमकुर्वत किं कृतवन्तः । किं पूर्वोद्धत्ययुत्तानुसारेण युद्धमेव कृतवन्त उत्त केनिकामित्तेन युयुत्तानिवृत्यान्यदेव किंचित्कृतवन्तः, भीष्मार्जुनादिवीरपुरुषनिमित्तं दृष्टभयं युयुत्सानिवृत्तिकारणं प्रसिद्धमेव, अदृष्ठभयमपि दर्शयितुमाह—धर्मक्षेत्र इति । धर्मस्य पूर्वमवियमानस्योत्पत्तिविद्यमानस्य च वृद्धिनिमित्तं सस्यस्थेव क्षेत्रं यत्कुरक्षेत्रं सर्वश्चितिका

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

इह खळु परमकारणिकः परिपूर्णानन्दस्वभावः सकलैश्वर्यसंपन्नस्त्रिग्रणात्मिकया स्ववशीकृतया निजमाययोपात्तकायो भगवान् वासुदेवः शोकमोहाभिभूतं जीवनिकायसुद्दिधीर्श्वर्यद्रीताशास्त्रं सर्ववेदसारभूतं काण्डत्रयात्मकं तत्त्वम्पदाखण्डार्थप्रतिपादकं निजविमहा-यार्जुनाय ग्राह्यामास। तदेव क्रमप्राप्तं दयानिधिर्वेदव्यासो महाभारते निवधाति—धृतराष्ट्र उवाचेत्यादि। तत्र धृतराष्ट्र उवाच-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

इह खलु सकललोकहितावतारः सकलवन्दितचरणः परमकारुणिको भगवान् देवकीनन्दनस्तत्वाज्ञानविजृम्भितशोकमोहविभंशित-विवेकतया निजधमेंत्यागपरधर्माभिसंविपरमर्जुन धर्मज्ञानरहस्योपदेश्क्षवेन तसाच्छोकमोहसागरादुइधार । तमेव भगवदुपदिष्टमर्थं कृष्ण-द्वैपायनः सप्तभिः स्रोकशतैरुपनिववन्ध । तत्र च प्रायशः श्रीकृष्णमुखिनःस्तानेव स्रोकानलिखत् कांश्चित्तत्संगतये स्वयं व्यरचयत् । यथोक्तं गीतामाहात्म्ये—'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनःस्ता ॥' इति । तत्र ताव-'द्वमैक्षेत्र' इत्यादिना 'विवीदिन्नदमनवीदि'त्यन्तेन ग्रन्थेन श्रीकृष्णार्जुनसंवादपस्तानाय कथा निरूप्यते—धर्मक्षेत्र इति । भो संजय, धर्म-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

विद्याविद्यात्मनोर्द्वयोरिभभाव्याभिभावकत्वं प्रदर्शयितुं प्रथमाध्यायप्रस्तावः । नद्यातृत्पन्नविद्यालेशावकाश उपदेशभाजनम् । नापि निर्मृत् लितसमस्ताविद्याप्रपन्नः । एककोटिविभान्तस्य तु ततः कोटेश्वयाविद्यामशक्यत्वात् । अञ्जविपर्यस्त्योरतृपदेश्यत्वं यतुष्यते तत्कविदेव । त्रवात्वोन्युल्योपदेश्वयेष्ठे तंतिकत्वेष । अत्यय संश्चय संश्चय उप्यते—देवासुरस्धिक्ष विद्याविद्यामयीति । तत्कथोपक्रमणमेव मोक्षमाणोपदेशनम् । ज्ञानं च प्रधानं कर्माणि चापहर्षव्यानीति कर्मणां ज्ञाननिष्ठतया क्रियमाणाः नामपि व वन्धकत्वमिति ज्ञानप्रधान्यमान्तरीयकत्वं तु कर्मणाम् । नतु ज्ञानकर्मणी समतया समुवीयेते इत्यत्र तात्पर्यम् । यवमेच स्रमेर-भिप्रायं वधास्थानं प्रतिपाद्यिस्याम इति किमन्यस्तरवद्शैनविद्यमात्रकलैर्वान्जालैः—धर्मक्षेत्र इति । अत्र केषिद्यास्थाविकत्यमादुः—

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कुरुक्षेत्रमिति तत्र समवेताः संगता युयुत्सवो योद्धकामास्ते च केचिन्मदीया दुर्योधनप्रभृतयः पाण्डवाश्चापरे युधिष्ठिरा-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)

यजनमास' इति कर्मकाण्डप्रसिद्धं कुरुक्षेत्रमन्यन् 'अविमुक्तं वे कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजन सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्' इत्यविमुक्तास्यं ब्रह्मप्राप्तिस्थानभूत कुरुक्षेत्रमन्यत् । ब्रह्मसदनत्वं चास्य—अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोक्षी भवतीति वाक्यशेषेण व्युत्पादितम् । एतद्यावृत्त्यर्थे धर्मक्षेत्रे इति विशेषणम् । कुरुदेशान्तर्गतं हि कुरुक्षेत्रं धर्मक्षेत्रमेव नतु तद्वह्मसदनम् । प्रवर्ग्यकाण्डे तस्य धर्मक्षेत्रत्वमात्रश्रवणात् । तत्र ४ मञ्चसदनीव्याख्या ।

तिप्रसिद्धम् । 'बृहस्पतिरवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्' इति जाबालश्रुते , 'कुरुक्षेत्रं वै देवयजनम्' इति शतपथश्रुतेश्व । तिसन् गता पाण्डवा पूर्वमेव धार्मिका यदि पक्षद्वयिह्सानिमित्तादधर्मा-द्वीता निवतेंरंस्ततः प्राप्तराज्या एव मत्पुत्रा , अथवा धर्मक्षेत्रमाहात्म्येन पापानामपि मत्पुत्राणा कदाचिचित्तप्रसादः स्यात्तदा च तेऽनुतप्ताः प्राक्षपटोपात्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि दद्युस्तिर्हं विनापि युद्धं हता एवेति खपुत्रराज्यलामे पाण्ड-वराज्यलामे च हडतरमुपायमपश्यतो महानुद्वेग एव प्रश्नबीजम् । संजयेति च संबोधनं रागद्वेषादिदोषान्सम्यग्जितवान-सीति कुला निर्व्याजमेव कथनीयं लयेति सूचनार्थम् । मामका किमकुर्वतेस्थतावतैव प्रश्ननिर्वाहे पाण्डवाश्रेति पृथक्निर्दि-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

'केषां प्रहृष्टास्तत्राप्रे योघा युध्यन्ति संजय । उदप्रमनसः केऽत्र के वा दीना विचेतसः ॥ के पूर्व प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदयकस्पिनि । मामकाः पाण्डवानां वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥' इत्यादिना कृतं प्रश्न वैशंपायनो जनमेजयंप्रति संक्षिप्योपोद्घातायानुबद्ति—धृत-राष्ट्र उवाचेति । मामका मदीया दुर्योधनादय , पाण्डवाः पाण्डुपुत्राः युधिष्ठिरादय , युयुत्सवः योद्धमिच्छव । धर्मस्योपचय-स्थानलात् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रुतिस्मृतिलोकप्रसिद्धे समवेता मिलिता सन्त किमकुर्वत कि कृतवन्तः । खधर्मभूतं धर्मयुद्धं कृत-वन्त उताधर्मगुद्धमिति धर्मक्षेत्रपदेन बोधितम् । युयुत्सया समवेता इति मया विस्तरेण श्रुतं तदनन्तरं यथा यत्कृतवन्त तथा तद्विस्तरेण वदेत्याशयः । भीष्मपतनेन कलहस्यानर्थताबोधकानां भवदादिवाक्यानां सम्यग्जयो जात इति ध्वनयन्संबोधयति-संजयेति । रागद्वेषादिदोषान्सम्यग्जितवानसीति कृत्वा निर्व्याजेन त्या कथनीयमिति सूचनार्थं संजयेति संबोधनमिति केचित् । किमा आक्षेपोऽपि ध्वनितः । अयोग्यं कृतवन्त इल्यंः । धर्मक्षेत्रे हिंसाप्रधानस्य युद्धस्यानुचितलात् । मामकानामधार्मिकलेन तत्संभवेऽपि परमधार्मिकलेन प्रसिद्धाः पाण्डवाः युधिष्ठिरादयो भीष्मादिपातनं कि कृतवन्त इति द्योतयन्नाह—पाण्डवा-श्चेति । पाण्डवेषु ममकाराभावप्रदर्शनेन तेषु द्रोहमभिव्यनक्तीति केचित् । यत्तु पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पूर्वभाकण्यं खपु-त्रराज्यश्रंशाद्भीतो धृतराष्ट्रः पप्रच्छ खपुत्रजयकारणमाशंसन् धृतराष्ट्र इत्यादिना । किं कृतवन्तः किं पूर्वीक्तयुयुत्सानुसारेण युद्धमेव कृतवन्तः, उत केनिविश्विमित्तेन युयुत्सानिवृत्त्याऽन्यदेव किंचित्कृतवन्तः । भीमार्जुनादिवीरपुरुषनिमित्तं दृष्टभयं युयुत्सानिवृत्ति-कारणं प्रसिद्धमेव । अदृष्टभयमि दर्शयितुमाह—धर्मक्षेत्र इति । तस्मिन् गताः पाण्डवाः पूर्वमेव धार्मिकाः । यदि पक्षद्वय-हिंसानिमित्तादधर्माद्भीता निवर्तेरन् तत प्राप्तराज्या एव मत्युत्राः । अथवा धर्मक्षेत्रमाहात्म्येन पापिनामपि मत्युत्राणां कदाचिचि-त्तप्रसादः स्यात्तदा च तेऽनुतप्ताः कपटोपात्तं राज्यं पाण्डवेभ्यो यदि दद्युः तर्हि विनापि युद्धं हता एवेति स्वपुत्रराज्यलामे पाण्ड-वराज्यालामे च दढतरमुपायमपर्यतो महानुद्देग एव प्रश्नबीजमिति केचिद्वैर्णयन्ति, तदुपेक्ष्यम् । 'अथ गावलाणिधीमान्समरादेख संजयः । प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूतभव्यभविष्यतः ॥ ध्यायतो धृतराष्ट्रस्य सहसोपेत्य दुःखित । आचष्ट निहतं भीष्मं भारतानां पिता-महम् । संज्ञयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्षभ ॥ हतो भीष्मः शान्तनवो भारतानां पितामह । यो ररक्ष समेतानां दशरात्रमनी-कहा ॥ जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्म सुदुष्करम् । य स शक इवाक्षोभ्यो वर्षन्वाणान्सहस्रशः ॥ जघान युघि योधानामर्बुदं दशमिदिनै । स शेते निहतो भूमौ वातरुग्ण इव हुमः ॥' इत्यादिसंक्षेपोक्तिपरपूर्वप्रन्थविरोधात् । ननु संक्षेपेण श्रुतमिप मोहाद्वि-स्मृत्य घृतराष्ट्रेण प्रश्नः कृत इतिचेत्र । प्रश्नस्य पूर्वप्रन्थानुरोधेनास्मदीयोक्तरीत्या सम्यगुपपत्ते । पूर्वोक्तविरुद्धप्रश्रव्याख्यानकर्तृणा-मेव मोहादिति दिक्। यैत्तवन्ये-धर्मक्षेत्रपदं कुरुक्षेत्रपदादिव्सुँक्षक्षेत्रप्रतिपत्तिमीभूदित्येतदर्थमिति। तन। कुरुक्षेत्रादागतं संजयं किमविमुक्तक्षेत्रे समवेता इति संशयरहितंत्रिति विशेषणानर्थक्यात्। अन्येषामपि लोकप्रसिद्धा पूर्वप्रन्थेन च निर्णयस्य सत्त्वात् ॥९॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कुरूणां करणानां यत्क्षेत्रमनुद्राहकं अतएव सांसारिकत्वधर्माणां सर्वेषां क्षेत्रमुत्पत्तिनिमित्तत्वात् । 'अयं स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्' इत्यस्य च धर्मस्य क्षेत्रं समस्ताधर्माणां 'क्षयाद्पवर्गप्राध्या त्राणभूतं तद्धिकारिज्ञरीरं सर्वेक्षेत्राणामक्षादेाहिंसार्थत्वात् परस्परबाध्यवाधक-भावेन वर्तमानानां रागवैरायकोधक्षमाप्रभृतीनां समागमो यत्र तस्मिन् स्थिता ये मामका अविद्यापुरुषोचिता अविद्यामयाः संकल्पाः

# संजय उवाच । दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥ पद्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्वपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

दयसे च सर्वे युद्धभूमो संगता भूत्वा किमकुर्वत कृतवन्तः॥ १॥ किमस्मदीयं प्रवलं वलं प्रतिलभ्य धीरपुरुषेभींष्मादिभिर-धिष्ठितं परेषां भयमाविरभूत्, यद्वा पक्षद्वयहिंसानिमित्ताधर्मभयमासीधेनैते युद्धादुपरमेरिक्तत्येवं पुत्रपरवशस्य पुत्रस्नेहा-भिनिविष्टस्य धतराष्ट्रस्य प्रश्ने संजयस्य प्रतिवचनं—हिष्ट्वत्यादि। पाण्डवानां भयप्रसङ्गो नास्तीत्येतत्तुशब्देन घोत्यते, प्रत्युत्त दुर्योधनस्यैव राज्ञो भयं प्रभूतं प्रादुर्वभूव। पाण्डवानां पाण्डुसुतानां युधिष्ठिरादीनामनीकं सैन्यं धष्टधुम्नादिभिरतिध्ष्टैर्व्यू-हाधिष्ठतं दृष्ट्वा प्रत्यक्षेण प्रतीत्य त्रस्तहद्यो दुर्योधनो राजा तदा तत्यां संप्रामोद्योगावस्थायामाचार्य द्रोणनामानमात्मनः शिक्षतारं रिक्षतारं च श्वाधयञ्जपसंगम्य तदीयं समीपं विनयेन प्राप्य भयोद्विमहद्यत्वेऽपि तेजस्वित्वादेव वचनमर्थसिहतं वाक्यसुक्तवानित्यर्थः॥ २॥ तदेव वचनमुदाहरति—पृद्येति । एतामस्यदभ्यादो महापुरुषानपि भवत्यमुखानपरिगणस्य

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी )

समवेता मिलिताः युयुत्सवो योद्धमिच्छवः । पाण्डवानां पृथग्यहणं तेषु ममत्वाभावसूचनार्थम् ॥ १ ॥ व्यूढ व्यूह्-रचनया स्थितम् । आचार्यं द्रोणम् । राजा दुर्योधनः । राजाब्रवीदित्येव सिद्धे वचन१देन संक्षिप्तबह्धर्यत्वादिगुणवत्त्वं

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

श्वन्पाण्डवेषु ममकाराभावप्रदर्शनेन तद्द्रोहमभिव्यनिक ॥ १ ॥ एवं कृपालोकव्यवहारनेत्राभ्यामिप हीनतया महतोऽन्धस्य पुत्रस्रेह्मात्राभिनिविष्टस्य पृतराष्ट्रस्य प्रश्ने विदिताभिप्रायस्य संजयस्यातिधार्मिकस्य प्रतिवचनमवतारयित वैशम्पायन । तत्र पाण्डवानां दृष्टभयसंभावनापि नास्ति, अदृष्टभयं तु भ्रान्त्यार्जुनस्योत्पन्नं भगवतोपश्मितमिति पाण्डवानामुत्कर्षस्तुशब्देन द्योखते । खपुत्रकृतराज्यप्रवर्षणशङ्कया तु माग्लासीरिति राजानं तोषयितुं दुर्योधनदौष्ट्रमेव प्रथमतो वर्णयति—दृष्ट्वित । पाण्डसुतानामनीकं सैन्यं व्यूढं व्यूहरचनया धृष्टद्युप्तादिभिः स्थापितं दृष्ट्रा चाक्षुषज्ञानेन विषयीकृत्य तदा संग्रामोद्यमकाले आचार्यं द्रोणनामानं धनुर्विद्यासंप्रदायप्रवर्तियतारमुपसगम्य स्वयमेव तत्समीपं गला नतु स्वसमीपमाहूय । एतेन पाण्डव-सैन्यदर्शनजनितं भयं सूच्यते । भयेन स्वरक्षार्थं तत्समीपगमनेऽत्याचार्यगौरवव्याजेन भयसंगोपनं राजनीतिकुशलला-दिस्याह—राजिति । आचार्यं दुर्योधनोऽव्यविद्येतावतेव निर्वाहे वचनपदं संक्षिप्तबहुर्थलादिबहुगुणविशिष्टे वाक्यविशेषे संक्रमितुं वचनमात्रमेवाववीन्नतु कंचिदर्थमिति वा ॥ २ ॥ तदेव वाक्यविशेषरूपं वचनमुदाहरित—पद्यैता-पिस्यादिना । 'तस्य संजनयन्ह्वेम्' इस्रतः प्राक्तनेन, पाण्डवेषु प्रियशिष्टेवितिक्रिग्धहृदयस्यलादाचार्यो युदं

#### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

एवं पृष्टः संजयः-अर्जुनो वीरिशरोमणिरितकारणिको युद्धाद्धिसाप्रधानानिष्टतः पुनर्भूभारसंजिहीर्षुणा श्रीकृष्णेनोपिदछो युद्धं कृत-वान् । युधिष्ठिरादयस्तु 'भाततायिनमायान्तं हन्यदिवाविचारयन्' इत्यादिक्षात्रधर्मविदस्तत्कृतवन्तः । लदीयास्तु ऋ्रस्वभावादेवेत्या-श्रयेनाक्षेपं प्रतिक्षिपन् प्रश्रस्योत्तरमाह —हष्ट्वेत्यादि । तुशब्द आक्षेपिनिरासार्थः । पाण्डवानां सैन्यं व्यूहरचनया व्यवस्थितमव-लोक्य दुर्योधनो द्रोणाचार्यसमीपं प्रणिपातादिपुरःसरं गला राजनीतिगर्भं वाक्यमत्रवीत् । नन्वाचार्यं स्वसमीप आहूय कृतो नोक्तवा-निस्तत आह—राजेति । 'वीरपुरुषा अत्यादरेण युद्धे प्रवर्त्ताः' इति राजनीतिकुशल इत्यर्थः । आचार्यमुपसंगम्यत्यनेन दुर्योधनस्य भयोदिमता स्विता । भयोदिमहृदयलेऽपि वचनमर्थसिहितं वाक्यमुक्तवानिति सूचनार्थं रीजेत्येके । यतु तत्र पाण्डवानां दृष्टभ-यसंभावना नास्ति, अदृष्टभयं तु आन्त्या अर्जुनस्योत्पन्नं भगवतोपशमितमिति पाण्डवानामुत्कर्षस्तुशब्देन द्योत्यते । स्वपुत्रकृत-राज्यसमर्पणशङ्कया तु माग्लसीरिति राजानं तोषयितुं दुर्योधनदीष्ट्यमेव प्रथमतो वर्णयति दृष्ट्वेतीति केचित् । तत्तु पूर्वोक्तप्रन्थित्रो-धादुपेक्यम्।। । तदेवोदाह्रिति—पृत्रयेत्यादिना। एतां भवदादीनतिरथानपरिगण्य्य संमुखे स्थितां पाण्डपुत्राणां युधिष्ठिरादीनां

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

भूमी कुरुक्षेत्रे मरपुत्राः पाण्डुपुत्राक्ष युयुरसवी योद्धमिच्छन्तः समवेता मिलिताः सन्तः किं कृतवन्तः ॥ १ ॥ दृष्ट्वेति । पाण्डवान् नामनीकं सैन्यं व्यूढं व्यूदरचनया व्यवस्थितं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यसमीपं गरवा राजा दुर्योधनो वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच ॥ २ ॥ तदेव बाक्यमाद—पश्येतामित्यादिनवभिः श्लोकेः । भो आचार्यं, पाण्डवानां विततां चम् सेनां पश्य । द्वपदपुत्रेण भृष्टबुन्नेन व्यूढां

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

वानकाम हुक् विवायुरुयोचिता विवास्मानस्ते कियकुर्वत । कैः सञ्ज के जिता इति यावत् । ममेति कायन्तीति मामका अविवायुरुवाः। पाण्डुः

# अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च द्वपदश्च महारथः॥ ४॥

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

भयलेशशून्यामवस्थितां चमूमिमां सेनां पाण्डुपुत्रैयुंधिष्ठिरादिभिरानीतां महतीमनेकाक्षौहिणीसहितामक्षोभ्यां पद्येत्या-चार्यं दुर्योधनो नियुक्के, नियोगद्वारा च तस्मिन्परेपामवज्ञां विज्ञापयन्कोधातिरेकमुत्पाद्यितुमुत्सहते । परकीयसे-माया वैशिष्ट्याभिधानद्वारा परापरपक्षेऽपि त्वदीयमेव बलमिति स्चयन्नाचार्यस्य तिन्नरसनं सुक्रमिति मन्वानः सन्नाह—व्यूटामिति । राज्ञो द्वपदस्य पुत्रस्तव शिष्यो धृष्टद्युक्तो लोके ख्यातिमुपगतः स्वयं च शस्त्रास्वविद्यासंपन्नो महामहिमा तेन न्यूहमापाद्याधिष्ठितामिमां चमूं किमिति न प्रतिपद्यसे किमिति वा मृष्यसीत्यर्थः ॥ ३ ॥ अन्येऽपि प्रतिपक्षे पराक्रमभाजो बहवः सन्तीत्यनुपेक्षणीयत्वं परपक्षस्य विवक्षयन्नाह—अन्नेति । अस्यां हि प्रतिपक्षभूतायां

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी) वाक्यस्य सूच्यते ॥ २ ॥ द्वुपद्पुत्रेणेति पूर्ववैरसूचनेन क्रोधोद्वीपनार्थ विशेषणम् ॥ ३ ॥ महेष्वासा महान्त इष्वासाः

४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

न करिष्यतीति संभाव्य तस्मिन्परेषामवज्ञां विज्ञापयन् तस्य कोधातिशयमुत्पाद्यितुमाह । एतामलासक्नेल भविद्धानिप महानुभावानवगणय्य भयशून्यलेन स्थिता पाण्डुपुत्राणां चमूं महतीमनेकाक्षौहिणीसिहतलेन दुर्निवारां पश्यापरोक्षीकुर । प्रार्थनाया लोट् । अहं शिष्यलाक्त्वामाचार्य प्रार्थय इलाह—आचायिति । हृष्ट्वा च तत्कृतामवज्ञां खयमेव ज्ञात्यसीति भाव । ननु तदीयावज्ञा सोढव्येवास्माभिः प्रतिकर्तुमशक्यलादिलाशङ्का तिष्ठारसनं तव सुकरमेवेलाह—च्यूढां तव शिष्यणेति । शिष्यापेक्षया गुरोराधिक्यं सर्वसिद्धमेव । व्यूढा तु धृष्ट्युक्रेनेलनुक्ला हुपदपुत्रेणेति कथनं हुपदपूर्ववेरसूचनेन कोधोद्दीपनार्थम् । धीमतेति पदमनुपेक्षणीयलसूचनार्थम् । व्यासङ्गान्तरनिराकरणेन लरातिशयार्थं पश्येति प्रार्थनम् । अन्यच हे पाण्डुपुत्राणामाचार्य, नतु मम । तेषु लेहातिशयात् । दुपदपुत्रेण तव शिष्येणेति लद्दधार्थमुत्यकोऽपि लयाध्यापित इति तव मौद्धमेव ममानर्थकारणमिति सूचयति । शत्रोक्तव सकाशात्त्वद्धधोपायभूता विद्या गृहितिति तस्य धीमत्त्वम् । अत्रप्व तचमूदर्शनेनानन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तलान्नान्यस्य कस्यचिदपि । यंप्रतीयं पदर्शनीयेति लमेवेतां पर्ययाचार्यप्रति तत्सैन्यं प्रदर्शनिकानृद्धं हेषं द्योतयति । एवंच यस्य धर्मक्षेत्रं प्राप्याचार्येऽपीदशी दुष्टबुद्धिस्य काऽनुताप् शङ्का सर्वाभिशाङ्किलेनातिदुष्टाशयलादिति भाव ॥ ३ ॥ नन्वेकेन द्वपदपुत्रेणाप्रसिद्धेनाधिष्ठतां चमूमेतामस्मदीयो य नक्षिदपि जेष्यति किमिति लमुत्ताम्यसीलत आह—अत्र शूर्रा इत्यादिभिल्निभिः । न केवलमत्र धृष्टद्यत्र एव ग्रूरो भाष्योक्षविदिषिका ।

चम्ं सेनां महतीमनेकाक्षौहिणीयुक्तामक्षोभ्या द्वपदस्य पुत्रेण धृष्टद्युन्नेन तव शिष्येण बुद्धिमतां व्यूढां व्यूह्रचनया स्थापितां पश्य । हे आचार्य, उभयेषामाचार्यस्यापि तव पाण्डवेषु प्रीतिन युक्ता, यतस्लामपरिगणय्य तव संमुखे महती सेना तैः स्थापितेस्याश्यः । ह्वपद्पुत्रेण तव क्षिच्येणित पद्दयेन द्वपद्पुत्रस्य स्वम्रत्योरि लया शिक्षणं कृतिमिति म्रत्योरि तव भयं नास्तीति स्चितम् । एतेन स्वमृत्युना सह मया कथं योद्धव्यमिति शङ्कापि परिहृता । शिक्षितमिष मृर्खेण विस्मर्यते हित शङ्कानिरासाय धीमतेत्युक्तम् । परपक्षेऽिष लवीयमेव बलमिति स्वयन्नाचर्यस्य तिन्वरस्तमिति मन्वानः सन्नाह—व्यूद्धासित्यादिनेत्येके । द्वपद्पुत्रेणिति कथनं द्वपद्पूर्ववैरस्चनेन कोधोद्दीपनार्थम् । धीमतेत्युपेक्षणीयलस्चनार्थम् । पश्येति व्यासङ्कान्तरित्रास्वरणेन लरातिशयार्थम् । अन्यच्च राजा अवचनमव्यति । हे पाण्डुपुत्राणामाचार्यम्, नतु मम । तेषु क्षेह्यधिक्यात् । द्वपद्पुत्रेण तव शिष्येणिति लद्धधार्थमुरम्बोऽपि लयाध्यापित हित तव मौद्धमेव ममानर्थकारणमिति सूचयति । शत्रोरिप सकाशात्तद्वधोपायभूता विद्या गृहतिति तस्य धीमत्त्वमत् एव तच्चमृदर्शनेनानन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तलान्नान्यस्य कस्यचिदिष । यं प्रतीयं प्रदर्शनीयेति लमेवैतां पश्येत्याचार्यं प्रति निगृढं हेषं योतयिति । एवंच यस्य धर्मक्षेत्रेऽपीदक् दुष्टबुद्धिस्तस्य काष्टत्वापशङ्किति भाव हित केचित् । अन्यवेत्यात्यस्य प्रकृति निगृढं हेषं योतयति । एवंच यस्य धर्मक्षेत्रेऽपीदक् दुष्टबुद्धिस्तस्य काष्टत्वापशङ्किति । यं प्रति केचित् । अन्यवेत्यात्यस्य प्रकृति निग्रढं कृवतो दुर्योधनस्य प्रणिपातादिपुरः सरं आचार्यसनिपं गतस्यात्मनः शिक्षतारं चक्षतारं च प्रत्यवमित्रप्रवर्णनं प्रकृतासंगतं नविति विद्वद्विति चत्र प्रवातवित्वेति चत्र । अन्वार्यसात्यात्यस्य अन्याय्यलात् ॥ ३ ॥ द्रानुसैन्ये प्रसिद्धाव्यप्रप्ति वार्यति अन्यवेत्वति वार्यति अभित्याच्याः । स्थितिचाच्याः ते । तेषां युद्धाकुश्वरतां तिर्वति अधिद्याच्याः ।

स्यूहरचनया अधिष्ठिताम् ॥ ३ ॥ अत्र शूरा इति । अत्रास्यां चम्वा इषवो बाणा अस्यन्ते क्षिप्यन्ते एमिरितीष्वासाः धनृषि । महान्त इष्वासा येषां ते तथा । भीमार्जुनौ ताबदत्रातिप्रसिद्धौ योद्धारी ताम्या समाः शूराः श्रौयेंण क्षात्रधमेणोपेताः सन्ति । तानेव

<sup>🤋</sup> मधुसूदनः. 👣 मधुसूदनः.

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सेनायां शूराः स्वयमभीरवः शस्त्रास्त्रकुशलाः भीमार्जुनाभ्यां सर्वसंप्रतिपन्नवीर्याभ्यां तुल्या युद्धभूमावुपलभ्यन्ते । तेषां युद्धशौण्डीर्य विश्वद्दांकर्जु विशिनष्टि—महेष्वासा इति । इषुरस्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या धनुस्तदुच्यते, तच महदन्ये-रप्रधृष्यं तद्येषां ते राजानस्त्रथा विवक्ष्यन्ते । तानेव परसेनामध्यमध्यासीनान्परपक्षानुरागिणो राज्ञो विज्ञापयति—युयु-धान इत्यादिना सौभद्रो द्रौपदेयाश्चेत्यन्तेन ॥ ४ ॥ किंच धृष्टकेतुरिति । स्पष्टम् ॥ ५ ॥ तेषां सर्वेषामपि महाबलपराक्रमभाक्त्वादनुपेक्ष्यत्वं पुनर्विवक्षति—सर्वे प्वेति ॥ ६ ॥ यद्येवं परकीयं बलमतिप्रभूतं प्रतीत्यातिभीतव-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)

धन्ंिव येषां ते । युयुधानः सात्यिकः । द्वपदश्च महारथ इत्येकः ॥ ४ ॥ धृष्टंकेत्वादयः षट् ॥ ५ ॥ युधामन्यूत्तमौ-जसौ सौभद्रोऽभिमन्युः पञ्च द्रौपदेयाः प्रतिविन्ध्यादयश्चेत्यष्टौ । चकारात् पाण्डवा घटोत्कचादयश्चातिप्रसिद्धा प्राह्याः । सर्वेऽपि महारथा एव । तक्षक्षणं तु 'एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रविणश्च स वै प्रोक्तो महारथः ॥ अमितान्योधयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन योद्धा स्यात्तन्न्यूनोऽर्धरथः स्मृतः ॥ इति ॥ ६ ॥

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

येनोपेक्षणीयता स्वात् । किलस्यां चम्वामन्येऽपि बहवः द्या सन्तीस्वव्यमेव तज्जये यतनीयमिस्विभिप्राय । द्यानेव विज्ञिनष्टि—महे ब्वासा इति । महान्तोऽन्येरप्रधृष्ट्या इन्वासा धन्षि येषां ते तथा । दूरतएव परसैन्यविद्रावणकु राला इति भावः । महाधनुरादिमत्त्वेऽपि युद्धकौ रालाभावमाशक्काह—युधि युद्धे भीमार्जुनाभ्यां सर्वसंप्रतिपचणराक्षमाभ्यां समान्सुल्याः । तानेवाह—युयुधान इत्यादिना महारथा इत्यन्ते । युयुधान सात्यिकः । द्वपदश्च महारथ इत्येकः । अथवा युयुधानविराटद्वपदानां विशेषणं महारथ इति । धृष्टकेतुचेकितानकाशिराजानां विशेषणं वीर्यवानिति । पुरुजित्कुन्तिभोज्ञ्ञीच्यानां विशेषणं नरपुंगव इति । विकान्तो युधामन्यु वीर्यवाश्चोत्तमौजा इति हौ । अथवा सर्वाणि विशेषण्वित्यसमुच्चित्य सर्वत्र योजनीयानि । सौमहोऽभिमन्युः । द्वीपदेयाश्च द्वीपदीपुत्राः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च । चकारादन्येऽपि पाण्ड्यराजघटोत्कचप्रभृतयः । पश्च पाण्डवास्त्वतिप्रसिद्धा एवति न गणिताः । ये गणिताः सप्तदशान्येऽपि तदीयाः सर्वप्व महारथा सर्वेऽपि महारथाएव नैकोऽपि रथोऽर्धरथो वा । महारथा इत्यतिरथलस्यान्युपलक्षणम् । तत्वक्षणं च 'एको दशसहस्राणि योधयेवस्तु धन्वनाम् । शस्त्रशास्त्रप्रतीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्योधयेवस्तु संप्रोक्तोऽति-रथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तक्ष्युनोऽर्धरयः स्मृतः॥' इति ॥ ४॥ ५॥ ६॥ १॥ यथवं परबलमितप्रभृतं दृष्ट्याः

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

स्यति — युधीति । युद्धे भीमार्जुनसमा इति । भीमार्जुनाभ्या तुल्याः । युयुधानः सात्यकिः । महारथ इति संनिहितस्य हुपद्स्यैव विशेषणम्, एकवचनस्वारस्यात् । एवमप्रेऽपि बोध्यम् । एतेन युयुधानादीनां महारथ इति विशेषणं, धृष्टकेलादीनां वीर्यवानिति, पुरुजिदादीनां नरपुंगव इति पंक्षान्तर प्रत्युक्तम् । आदृत्तेश्व प्रयोजनश्चन्यगौरवयस्तलेनाङ्गीकारायोगात् । यदेपि अथवा सर्वाणि विशेषणानि समुच्चित्य सर्वत्र योजनीयानीति । तदिप न । महारथ इत्यस्य वीर्यवानित्यस्य च पौनरुक्त्यापत्तः ॥ ४ ॥ ५ ॥ सौमद्रः सुभद्रापुत्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाः द्रौपदीपुत्रा प्रतिविन्ध्यादयः पश्च । द्रपदश्च महारथ इत्यक्तमयुक्तं, यतोऽन्येऽपि महारथा भीष्मप्रोक्ताः सन्तीत्याशङ्क्षा तदङ्गीकरोति — सर्वे प्रवेति । निर्दिष्टाश्वकारपरिगृहीताश्च महारथा । एतल्लक्षणं तु 'एको दशसह- साणि योधयेयस्तु धन्वनाम् । शस्त्रशास्त्रविणश्च स वै प्रोक्तो महारथः ॥ अमितान्योधयेयस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्लेकेन यो युध्येत्तक्ष्यूनोऽर्धरथः स्मृतः ॥' इति । ययपि परपक्षेऽतिरथादयोऽपि सन्ति तथापि तित्तरोधानं तवातिरथस्य महारथा स्थान्य स्थान्यस्य मार्थ्यम् । सर्वेदपि महारथा एव नलेकोऽपि रथोऽर्धरथो वा । महारथा इत्य-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

नामभिनिदिशति। युयुधानः सात्यिकः ॥ ४ ॥ किंच-धृष्टकेतुरिति । चेकितानो नाम पको राजा । नरपुक्रवो नरश्रेष्ठः शैक्यः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्चेति । विक्रान्तो युधामन्युनामैकः । सौमद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेयाः द्रौपद्यां पञ्चम्यो युधिष्ठिरादिस्यो जाताः प्रतिविन्ध्यादयः पञ्च । महार्थादीनां छक्षणम्-'पको दशसहस्राणि योधयेषस्तु धन्विनाम् । शक्षशास्त्रप्रविणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ अमितान्यो-

१ मधुसूदनः.
२ मधुसूदनः.

### असाकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद्तिंस्तथैव च॥ ८॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

दिमद्धासि हन्त संधिरेव परेरिष्यतामलं विम्रहामहेणेलाचार्याभिमायमाशङ्का व्यविति—असाकिसिति । तुश-ब्देनान्तरूपन्नमिप सकीयं भयं तिरोद्धानो ध्रष्टतामात्मनो द्योतयति । ये खल्वसत्पक्षे व्यवस्थिताः सर्वेभ्यः समुत्क-र्षज्ञपस्तान्मयोच्यमानान्निबोध । निश्चयेन मद्वचनाद्वधारयेल्यर्थः । यद्यपि त्वमेव त्रैवर्णिकेषु त्रैविद्यवृद्धेषु प्रधानत्वा-ध्यतिपत्तुं प्रभवित तथापि मदीयसैन्यस्य ये मुख्यास्तानहं ते तुभ्यं संज्ञार्थमसंख्येषु तेषु मध्ये कतिचिन्नामिभर्गृहीत्वा परिशिष्टानुपलक्षयितुं विज्ञापनं करोमि न त्वज्ञातं किंचित्तव ज्ञापयामीति मत्वाह—द्विज्ञोसमिति ॥ ७ ॥ तानेव स्वसेनानिविष्टान्युरुषधौरेयानात्मीयभयपरिहारार्थं परिगणयिति—भवानित्यादिना ॥ ८ ॥ द्रोणादिपरिगणनस्य परि-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

विशिष्टाः श्रेष्ठाः । निवोध बुध्यस्व । भौवादिकस्य परसैपदिनो बुधेरिदं रूपम् । संज्ञार्थे अस्रात्यक्षेऽपि ज्ञूराः सन्तीति ज्ञापनार्थम् । परेषु प्रावल्यं दृष्ट्वा तवोत्साहभङ्को माभूदित्यर्थः ॥ ७ ॥ विकर्णः सन्नाता । सौमदत्तिर्भूरिश्रवाः । जयद्रथ-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

भीतोऽसि हन्त ति संधिरेव परेरिष्यतां कि विम्रहामहेणेखाचार्याभिप्रायमाश्चाह । तुशब्देनान्तरत्पन्नमि भयं तिरोदधानो धृष्टतामात्मनो योतयित । अस्माकं सर्वेषां मध्ये ये विशिष्टाः सर्वेभ्यः समुत्कषंजुषसान्मयोच्यमानानिषीध निश्चयेन महचनादवधारयेति भौवादिकस्य परसैपदिनो बुधे रूपम् । ये च मम सैन्यस्य नायका मुख्या नेतारस्तान्सं शार्थं असंख्येषु तेषु मध्ये कितिचिन्नामिभर्गृहीला परिशिष्टानुपलक्षियतुं ते तुभ्यं व्रवीमि न लज्ञातं किंचिदिप तव ज्ञापयामीति । दिजोत्तमेति विशेषणेनाचार्य स्तुवन्सकार्ये तदाभिमुख्यं संपादयित । दौष्ट्यपक्षे द्विजोत्तमेति ब्राह्मणलात्तावद्युद्धाकुशलस्तं, तेन लिय विमुखेऽपि भीष्मप्रभृतीनां क्षत्रियप्रवर्गणा सत्त्वान्नास्माकं महती क्षतिरिखर्यः । संज्ञार्थमिति प्रियक्षिप्याणां पाण्डवाना चम् दृष्ट्या हर्षेण व्याकुलमनसस्तव स्त्रीयतिनस्मृतिर्माभूदिति ममेयमुक्तिरिति भावः । तत्र विशिष्टान् गण्यति—भवान् द्रोण भीष्मः कर्ण कृपश्च । समितिं सम्रामं जयतीति समितिंजय इति कृपविशेषणं कर्णादनन्तरं गण्यमानलेन तस्य कोपमाशङ्क्षा तिष्ठिरार्थम् । एते चलारः सर्वतो विशिष्टाः । नायकान् गणयिति—अश्वत्थामा द्रोणपुत्रः । भीष्मापेक्षयाचार्यस्य प्रथमगणनवद्विकर्णाद्यपेक्षया तत्पुत्रस्य प्रथमगणनमाचार्यपरितोषार्थम् । विकर्ण स्वन्नाता कनीयान् । सीमदित्त सोमदत्तस्य पुत्रः श्रेष्ठलाद्धृरिश्रवाः । जयद्रथः सिन्धुराजः । 'सिन्धुराजस्त्रथेव च' इति क्रचित्राटः । किमेता-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तिरथस्याप्युपलक्षणमिति केचित् ॥ ६ ॥ नतु ते बहवो महारथा मयैकेनातिरथेनापि कथं निवार्य इत्याशक्कान्येऽपि तव सहकारिणोऽस्मत्सैन्ये महाग्रूराः सन्तीत्याह—अस्माक मिति । यथेवं परकीयबल्मतिप्रभूतं प्रतीत्य भीतोऽसि तिहें संधिरेव तैरिष्यतामलं विम्रहाग्रहेणेत्याशक्काह—अस्माकंमित्येके । अस्माकं सर्वेषां मध्ये विशिष्टा उत्कृष्टा मम सैन्यस्य च मुख्यास्तान्तिबोध जानीहि । असंख्येषु मध्ये कितिचिन्नामभिरुक्तवाविष्ठानुपलक्षयितुं ते तुभ्यं व्रवीमि विज्ञापनं करोमि, नतु किंचिदज्ञातं ज्ञापयामि, अत्युत्तमत्वात्त्रवेत्याश्येनाह—द्विजोत्तमिति । द्विजोत्तमेति ब्राह्मणलाष्टुद्धाकुशलस्त्वं तेन लिय विमुखेऽपि मीष्मप्रमुखाणां क्षत्रियप्रवराणां सत्त्वाज्ञास्माकं महती क्षतिरिति दुर्योधनदौष्ट्यमिति केचित् ॥०॥ तानेव विशिष्यन् स्वसेनानायकान् परिगणयिति—भवानिस्यादिना । समितिं संप्रामं जयतीति तथा । समितिंजयपदं मध्यमणिन्यायेनोभयत्र संबध्यते । कर्णात्यश्चात्रपरिगणनेन कृपाश्वत्याद्वोः कोपो मामूदिति तयोविशेषणलेन समितिंजयपदोपादानम् । विकर्णः स्वद्राता । सौमदित्तर्भूरिश्रवाः ॥ ८ ॥ गणियतुमसं-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

धयेचस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः। रथी त्वेकेन यो युज्येक्तच्यूनोऽर्थरथी मतः॥ इति ॥ ६॥ अस्माकमिति । निवीध बुध्यस्त । नायका नेतारः । संज्ञार्थं सम्यग्ज्ञानार्थंमित्यर्थः ॥ ७ ॥ तानेवाह—भवानिति द्वाभ्याम् । भवान्द्रोणः । समिति संद्यामं जयतीति तथा ।

<sup>&#</sup>x27;वृत्तिर्जयद्रथः' म. पाठः.

अन्ये च बहवः शूरा मद्धें त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ ९॥ अपर्याप्तं तद्साकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्॥ १०॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

शिष्टपिरसंख्यार्थत्वं व्यावर्तयति — अन्ये चेति । सर्वेऽपि भवन्तमारभ्य मदीयपृतनायां प्रविद्याः स्वजीवितादपि मद्यं स्पृह्यन्तीत्याह — मद्र्थं इति । यत्तु तेषां द्यूरत्वमुक्तं तिद्दानीं विशदयित — नानेति । नानविधान्यनेकप्रकाराणि शस्त्राण्यायुधानि प्रहरणानि प्रहरणसाधनानि येषां ते तथा । बहुविधायुधसंपत्तावपि तत्प्रयोगे नैपुण्याभावे तद्वैफल्य-मिति चेन्नेत्याह — सर्वे इति ॥ ९ ॥ राजा पुनरपि स्वकीयभयाभावे हेत्वन्तरमाचार्यं प्रत्यावेद्यति — अप्योप्त-मिति । अस्याकं खिवदमेशादशसंख्याकाक्षौहिणीपरिगणितमपरिमितं बलं भीष्मेण च प्रथितमहामहिन्ना स्वस्म बुद्धिना सर्वतो रक्षितं पर्यातं परेषां परिभवे समर्थम् । एतेषां पुनस्तदृत्यं सप्तसंख्याकाक्षौहिणीपरिमितं बलं भीमेन च चपलबुद्धिना कुशलताविकलेन परिपालितमपर्याप्तम् । अस्यानिभभवितुमसमर्थिमित्यर्थः । अथवा तिदद्वनमस्मकं बलं भीष्माधिष्टितमपर्याप्तमपरिमितमध्य्यमक्षोभ्यम्, एतेषां तु पाण्डवानां वलं भीमेनाभिरक्षितं पर्यातं परिमित्तम् । सोढुं शक्यमित्यर्थः । अथया तत्पाण्डवानां बलमपर्यातं नालमस्याकमसम्यं भीष्माभिरक्षितं भीष्मोऽभिरिक्षतोऽसे परबलनिवृत्त्यर्थमिति तदेव तथोच्यते, इदं पुनरस्मदीयं बलमेतेषां पाण्डवानां पर्यातं परिभवे समर्थं, भीमाभिरिक्षतं भीमो दुर्बलहदयो यसादसे परवलनिवृत्यर्थमभिरिक्षतस्यादस्याकं न किंविदिष भयकारणमस्तीत्यर्थः ॥ १० ॥

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)
पदस्थाने 'तथैव च' इति कचित्पाठः ॥ ८ ॥ अन्ये शल्यकृतवर्मप्रभृतयः । शस्त्राणि विदारकाणि खङ्गादीनि प्रहरणानि
केवलं प्रहारार्थानि गदादीनि नानाविधानि येषां ते नानाशस्त्रप्रहरणाः ॥ ९ ॥ पर्याप्त परित आप्तं परिवेष्टितम् ।

पाण्डवसैन्धं हि सप्ताक्षोहिणीमितत्वादल्पं बहुनैकादशाक्षोहिणीमितेनास्मत्सैन्येन वेष्टियतुं शक्यं नतु तदीयेनास्मदी-

४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

वन्त एव नायका नेलाह—अन्ये च शल्यकृतवर्मप्रश्तयो मद्र्ये मत्प्रयोजनाय जीवितमि ल्यकुमध्यविता इल्र्येन स्वक्तजीविता इल्र्येन स्वस्मित्रनुरागातिशयक्षेषां कथ्यते । एवं स्वसैन्यबाहुल्यं तस्य स्वस्मिन्मिक्तः शौर्यं युद्धोद्योगो युद्ध-कौशलं च दर्शितं ग्रूरा इल्रादिविशेपणः ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ राजा पुनरिष सैन्यद्वयसाम्यमाशक्क्य स्वसैन्यधिक्यमावे-दयित—अपर्याप्तमनन्तमेकादशाक्षौहिणीपिरिमितं भीष्मेण च प्रथितमिहिन्ना सूक्ष्मबुद्धिनाभितः सर्वतो रक्षितं तत्तादश-गुणवत्युरुषाधिष्ठितमस्माकं बलम् । एतेषां पाण्टवानां बलं तु पर्याप्तं परिमितं सप्ताक्षौहिणीमात्रात्मकलाक्यूनं भीमेन चारि-चपलबुद्धिना रक्षितम्, तस्मादस्माकमेव विजयो भविष्यतीत्यभिप्रायः । अथवा तत्पाण्डवानां बलमपर्याप्तं नालमस्माकमस्म-भ्यम् । कीदृशं तत् । भीष्मोऽभिरिक्षितोऽस्माभिर्यसै यित्रवृत्त्यर्थमिल्यर्थ । तत्पाण्डवानां पर्याप्तं परिभवे समर्थं मीमोऽतिदुर्बलहृदयोऽभिरिक्षतो यस्मै तदस्माकं बलं भीमाभिरिक्षतं यस्माद्वीमोऽल्ययोग्य एवेतिचिन्नरूत्यर्थ ते रिक्षतस्तस्मादस्माकं न किचिदिष भयकारणमस्तीत्यभिप्रायः । एवंचेन्निर्भयोऽसि

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्वान्सर्वानिप संग्रहाति — अन्ये चेति। बह्वोऽपरिमिता स्वजीविताद यिका मिय सर्वेषां भवदादीनां प्रीतिरस्तीत्याह — मदर्थे इति। त्यक्तं जीवितं येस्ते मदर्थे जीवितमिप गच्छित चेत्तिहिं सर्वेस्त्यज्यत इति भावः। परे महेष्वासा अस्मदीयासु नानाशस्त्र प्रहरणा इति स्वकीयानामुत्कर्षे द्योतयन्नाह — नानाविधानि शस्त्राणि खङ्गादीनि प्रहरणानि गदादीनि च येषां ते। युद्धाकुशलतानि- रासार्थमाह — सर्वे इति। युद्धे विशारदा विचक्षणाः।। ९।। स्वोत्कर्षे हेलन्तरमाह — अपर्याप्तमिति। तत्परेषा बल्म- स्माकं बलं सैन्यम भभवितुमपर्याप्तमसमर्थ, यतोऽस्माकं बलं भीष्मेण प्रथितमहिम्नातिश्चरेण रिम्नितमिदमस्पर्ये तु बल्मेतेषां सैन्यमभिभवितुं पर्याप्तं समर्थम्। यतः परेषां बलं भीमेन बालेनाभिरिम्नितमित्यर्थः। यहा तत्परोक्षं सर्वं विषयीकर्तुमशक्यमस्माकं

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

सौमदित्तः सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रवाः ॥ ८ ॥ अन्ये चेति । मदथें मत्प्रयोजनार्थं जीवितं त्यतुमध्यवसिता इत्यर्थः । नाना अने-कानि शस्त्राणि प्रहरणसाधनानि येषां ते । युद्धं विशारदाः । निपुणा इत्यर्थः ॥ ९ ॥ ततः किमित्यतः आह—अपर्यासमिति । तत् तथाभूतविरियुक्तमिष भीष्मेणाभिरक्षितमध्यसाक वर्षं सैन्यमपर्याप्तं तैः सह योद्धमसमर्थं भाति । इदं तु प्रतेषां पाण्डवानां वर्षं भीमे-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या ।

शुद्धः ॥ १॥२॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥९॥ किंवानेन बहुपरिगणनेन इदं ताबद्वस्तुतस्वमित्याह्—अपर्याप्तमिति । भीमसेना-

## अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥ ११॥

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

स्वकीयबल्स भीष्माधिष्ठितत्वेन बलिष्टत्वमुक्त्वा भीष्मशेषत्वेन तद्नुगुणत्वं द्रोणादीनां प्रार्थयते—अयनेष्विति । कर्तव्यविशेषयोती चशब्दः । समरसमारम्भसमये योधानां यथाप्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिग्विभागेनावस्थिति-स्थानानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते, सेनापतिश्च सर्वसैन्यमधिष्ठाय मध्ये तिष्ठति, तेषु सर्वेषु प्रकृतं प्रविभागम-प्रत्याख्याय भवानश्वत्थामा कर्णश्चेत्येवमाद्यो भवन्तः सर्वेऽवस्थिताः सन्तो भीष्ममेव सेनापति सर्वतो रक्षन्तु, तत्स्य हि रक्षणे सर्वमसदीयं बलं रक्षितं स्थात्, परबल्निवृत्त्यर्थत्वेन तस्यासाभी रक्षितत्वादिसर्थः॥ ११॥ तमेवमाचार्य-

#### ३ नीलकण्ठज्याख्या (चतुर्घरी)।

यमित्यर्थः । एवंच पर्याप्तमित्यस्य पारणीयमित्यर्थः ॥ १० ॥ अयनेषु व्यूहरचनया स्थिते सैन्ये प्रवेशमार्गेषु खेखे स्थाने स्थिता यूयं मध्यस्यं मीष्ममेवाभिरक्षनतु । अस सेनापतेश्राब्वल्ये सर्वापि सेना आकुलीभवेत् । तत्सैर्ये स्थिरा

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

तिर्हे किमिति बहु जल्पसीत्यत आह । कर्तव्यविशेषद्योती तुशब्दः ॥ १०॥ समरसमारम्भसमये योधानां यथाप्रधानं युद्धभूमौ पूर्वापरादिदिग्विभागेनावस्थितिस्थानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते । सेनापतिश्व सर्वसैन्यमधिष्ठाय मध्ये तिष्ठति । तत्रैवंसित यथाभागं विभक्तां खां खां रणभूमिमपरित्यज्यावस्थिता सन्तो भवन्त सर्वेऽपि युद्धाभिनिवेशात्पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतश्चानिरीक्षमाणं भीष्मं सेनापतिमेव रक्षन्तु । भीष्मे हि सेनापतौ रिक्षिते तत्प्रसादादेव सर्व सुर-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

बलं भीष्मेण चाभिरक्षितमतोऽपर्याप्तं पर्याप्तमभिमिवतुं क्षोभियतुमशक्यम् । एतेषां लिदं परिदृश्यमानं परिमितमितियावत् । भीमेन चाभिरक्षितमतः पर्याप्तं पर्याप्तमभिमिवतुं क्षोभियतुं सोढुं च शक्यिमल्यथं । यद्वा तत्तस्मात् अस्माकिमदं बल्मपर्याप्तं परि समन्तादितस्तत सर्वं प्राप्तं न भवित िकृतु स्वकीयमेव बहु, एतेषां तु बलं परि समन्तादितस्तत प्राप्तं पर्याप्तमतोऽस्मत्सैन्यं मनो दत्त्वा युदं करिष्यतीति कृत्वासाकं प्रावस्यमिति भाव । अस्माकं किलंदमेकादशाक्षौहिणीपिपितं बलं भीष्मेण चाभिरिक्षितं पर्याप्तं परेषां परिभवे समर्थ, एतेषां पुनस्तदल्पं सप्ताक्षौहिणीपिपितं बलं भीमेन चपल्खुद्धिना कुशलताविकलेन परिपालितमपर्याप्तम् । अस्मानभिभवितुमसमर्थमित्यर्थ ॥ अथवा तिद्वसस्माकं बल्मपर्याप्तमनल्पं भीष्मेण चाधिष्ठितं, तेषां तु बलं पर्याप्तमन्त्रं भीमेन चाधिष्ठितमतोऽस्माकमेव जयो भविव्यतीति भाव । अथवा तत्पाण्डवानां बल्मस्माक्ष्मस्मर्यं अपर्याप्तं नालम्, यत एतेषा बलं भीष्माभिरिक्षितं मीष्मोऽभिरिक्षितो निवृत्त्यर्थमस्मै। तत इदं पुनरस्मदीयं बलं तेषां परिभवे पर्याप्तं समर्थम् । यतो भीमोऽभिरिक्षित्तोऽस्मै तत् अस्मत्मैन्यनिवृत्त्यर्थं दुर्वलहृदयो भीम परैपितिक्षित इत्यर्थईत्येके। येत्तु तथाभूतैर्युक्तमिप भीष्मेणाभिरिक्षितमिप अस्माकं बलं सैन्यमपर्याप्तं तै. सह योद्धमसमर्थ भाति, इदं खेतेषां पाण्डवानां बलं भीमाभिरिक्षितं सत् पर्याप्तं समर्थ भाति । भीष्मस्योभ-यपक्षपातिलादिति भाव इति तदुपेक्ष्यम् । प्रकरणविरोधात् । तदेवं बहुमानयुक्तं राज्ववस्य श्रुला मीष्टमः कि कृतवानिति स्वयन्यविरोधात्त ॥ १० ॥ तस्माद्वीष्ममेव सेनापति गुणभूता भवन्तो रक्षन्तिति प्रार्थयते — अयनेष्विति । संप्रामप्रारममे योधानां यथाप्रधानं संख्ये पूर्वपरादिवभागेन नियतेष्ववस्थितिस्थानेष्वयनेष्य स्थादेख्यं ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्ति भीष्ममेवाभि समन्ताद्वक्षन्तु पर्वलिन्यर्थस्य स्थाति स्थानम्वयि रक्षित्रस्थिते सर्वमस्परीयं रक्षितं स्थादिख्यं ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्रधाननं श्रुला त्वणीं स्थितमाचार्यं तं स्थातमावार्यं त्र स्थात्वाद्यर्थे ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्रधाननं श्रुला त्वणीं स्थातमाचार्यं रक्षितं स्थापित्रस्वति सर्वमस्यवीयं रक्षितं स्थादिख्यं ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्रधानमं श्रुला त्वणीं स्थापनाचित्रं स्थापनाचर्यं ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्रधानानं श्रुला स्थापनाचर्यं त्रीति स्थापनाचर्यं ॥ १९ ॥ एवं स्वस्याप्ताय

#### ६ श्रीघरीन्याख्या ।

नाभिरक्षित सत् पर्याप्तं समर्थं भाति । भीष्मस्योभयपक्षपातित्वात् । असद्धल पाण्डवसैन्यं प्रलसमर्थम् । भीमस्यैकपक्षपातित्वात् ॥ १०॥ तस्माद्भवद्भिरेव वर्तितन्यमित्याह—अयनेष्विति । अयनेषु व्यूहप्रवेशमार्गेषु यथाभागं विभक्ता स्वा रणभूमिमपरित्य-ज्यावस्थिताः सन्तः सर्वे भीष्ममेवाभितो रक्षन्तु यथाऽन्यैर्युध्यमानः पृष्ठतः कैश्चित्र इन्येत तथा रक्षन्तु । भीष्मवलेनैवासाक जीवि-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भिरक्षितं पाण्डवीयं वर्लं असाकसपर्याप्तं जेतुमसमर्थं, यदि वा अपर्याप्तं कियत्तदसद्भल्लेखेलार्थः । इदं तु भीष्माभिरक्षितं वलमसाकं संबन्धि धतेषां पाण्डवानां जेतुं ग्रक्तं यदि वा पर्याप्तं बहुना समरे जय्यमेतैरिति ॥ १० ॥ अयनेषुच सर्वेष्वित्यत्र अयनानि वीधयः । अमी आचार्योदयः । रोषबुद्ध्या बुद्धावारोप्यमाणा वधकर्मतयावस्यं पापदायिनः । तथा भोगसुखादिदद्यार्थमेतसुद्धं क्रियते इति बुद्धा

१ भाष्यटीकाकृतः. २ श्रीधरः.

तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः।
सिंहनादं विनद्योचैः राङ्कं दृध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः राङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स राव्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतैईयैर्युक्तं महति स्यन्दनं स्थितौ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ राङ्कौ प्रद्धमतुः॥ १४ ॥

#### २ आनन्द्रिगरिज्याख्या।

प्रति संवादं कुर्वन्तं भयाविष्टं राजानं दृष्ट्वा तदभ्याशवर्ती पितामहस्तद्भुखनुरोधार्थमित्थं कृतवानित्याह—तस्येति । राज्ञो दुर्योधनस्य हर्षं बुद्धिगतमुङ्कासविशेषं परपरिभवद्वारा स्वकीयविजयद्वारकं सम्यगुत्पादयन् भयं तदीयमपिननि- कुरुबैः सिंहनादं कृत्वा शङ्कमापूरितवान् । किमिति दुर्योधनस्य हर्षमुत्पादयितुं पितामहो यतते कुरुवृद्धत्वात्तस्य कुरु- राजत्वात् पितामहत्वाचास्य दुर्योधनभयापनयनार्था प्रवृत्तिरुचिता तदुपजीवितया तद्वशत्वाच तस्य च सिंहनादे शङ्क- शब्दे च परेषां हृदयव्यथा संभाव्यते दूरादेवारिनिवहंपति भयजननलक्षणप्रतापत्वादित्यर्थः ॥ १२ ॥ राजाभिप्रायं प्रतीत्य भीष्मप्रवृत्त्यनन्तरं तत्पक्षेसेतेते राजिभः शङ्काद्वयो वाद्यविशेषा झटिति शब्दवन्तः संपादिताः । स च शङ्कादि- प्रयुक्तशब्दस्तुमुलो बहुलं भयं परेपां परिद्योतयन्नासीदित्याह—तत इति ॥ १३ ॥ एवं दुर्योधनपक्षे प्रवृत्तिमालक्ष्य ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्षरी)।

च भवेदतः स एव रक्ष्य इत्यर्थः ॥ ११ ॥ तस्य एवं वदतो दुर्योधनस्य संजयवाक्यमिदम् । सिंहनादमिति णमुलन्तम् । तेन विनद्यत्यानुप्रयोगः कषादित्वात् 'समूलकाषं कषतिस्य दैत्यान्' इत्यादिवत् । कुरुवृद्धो भीष्मः । प्राग्विराटनगरादौ दृष्टप्रभावान्पाण्डवान्दृष्ट्वा राज्ञो भयं मा भूदिति शङ्कं दृष्मौ । हर्ष युद्धोत्साहं जनयन् । हेत्वर्थे

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

क्षितं भविष्यतीत्विभिन्नायः ॥ ११ ॥ स्तौतु वा निन्दतु वा एतद्थें देहः पतिष्यत्येवेत्वाशयेन तं हर्षयन्नेव सिहनादं विनय शङ्कन्वायं च कारितवानित्वाह । एवं पाण्टवसैन्यदर्शनादितिभीतस्य भयनिवृत्त्यर्थमाचार्य कपटेन शरणं गतस्य इदानीमप्ययं मां प्रतारयतीत्यसंतोषवशादाचार्येण वाब्धात्रणाप्यनाहतस्याचार्योपेक्षां युद्धा, अयनेष्वत्यादिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राशो भयनिवर्तकं हर्षं युद्धिगतमुक्षासविशेषं स्विवजयस्चकं जनयनुचैमेहान्तं सिंहनादं विनय कृत्वा। यहा सिंहनादिनिति णमुलन्तम् । अतो रेपोषं पुष्यतीतिवत्तस्यैव धातो पुनः प्रयोगः । शङ्कं द्भ्मौ वादितवान् । कुरुवृद्धत्वादाचार्यदुर्योधनयोरिमप्रायपिशानं पितामहत्वादनुपेक्षणं, नत्वाचार्यवदुपेक्षणं, प्रतापवत्त्वादुचैः सिहनादपूर्वकशङ्कवादाचार्यदुर्योधनयोरिमप्रायश्चित्र सिहनादशङ्कवाद्ययोर्हपंजनकत्वेन पूर्वापरकालवेऽप्यभिचरन्यजेतेतिवज्जनयित्वित शताऽवश्यभावित्वरूपवर्तमानवे व्याख्यान्तव्यः ॥ १२ ॥ ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृत्त्यनन्तरं पणवा आनका गोमुखाश्च वाद्यविशेषाः सहसा तत्क्षणमेवाभ्यव्यत्वत्ताः । कमैकर्तरि प्रयोगः । स शब्दस्तुमुले महानासीत्तथापि न पाण्टवानां क्षोभो जात इत्यभिप्रायः

#### १३ ॥ अन्येषामि रथस्थले स्थितएवासाधारण्येन रथोत्कर्षकथनार्थं ततः श्वेतैर्ह्येर्युक्त इत्यादिना रथस्थलक-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

हष्ट्या खिन्नं खिसन्नितिभिक्तिमन्तं दुर्योधनं चालक्ष्य भीष्मस्तस्य हषेति। दुर्योधनस्य हषे बुद्धिगत-मुल्लासिविशेषं सिंहनादशह्वशब्दकरणद्वारकं सम्यगुत्पादयंस्तदीयखेदापनयार्थमुचैः सिंहनादं विनय कृत्वा शक्कं दभ्मे आपूरितवान् । कुरुवृद्धः पितामहः कुरुवृद्धलात् पितामहलात् तदुपजीवितया तद्वशलाच भीष्मस्योक्तार्थे प्रवृत्तिरुचितैवेति भावः । असामर्थ्यं वारयति—प्रतापचानिति । कुरुवृद्धलादाचार्यदुर्योधनयोरिमश्रयपरिज्ञातं पितामहलादनुपेक्षणं नलाचार्यवदुपेक्षणमिति के-चित्तं ॥ १२ ॥ तत इति । दुर्योधनाभिश्रायानुरोधिभीष्मश्रवृत्त्यनन्तरं राङ्कादयो वाद्यविशेषा भीष्मानुसारिभिः सहसैव झटिलभ्यह-न्यन्ताभिहता वादिताः । स शब्दस्तुमुलो महाज्ञातः ॥ १३ ॥ स शब्दः परेषां वीररसोद्भावको जातो नतु भयजनक इलाशयेन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

तमिति भावः ॥ ११ ॥ तदेवं बहुमानयुक्तं राज्ञो दुर्योधनस्य वाक्य श्रुत्वा भीष्मः किं क्वतवांस्तदाह—तस्येति । तस्य राजः हर्षे संजनयन् कुर्वेन् पितामहो भीष्म उच्चैभीहान्तं सिंहनाद कृत्वा शक्कं दध्मौ वादितवान् ॥ १२ ॥ तदेवं सेनापतेभीष्मस्य युद्धोत्सवः मालक्ष्य सर्वतो युद्धोत्सवः प्रवृत्त इत्याह—तत इति । पणवा आनकाः गोमुखाश्च वाचविशेषाः । सहसैव तत्श्वणमेशाभ्यहन्यन्त वादिताः । स च शक्कादिशब्दस्तुमुलो महानभवत् ॥ १३ ॥ ततः पाण्डवसैन्ये प्रवृत्तं युद्धोत्सवमाह—तत हति पद्धभिः । तनः

१ मधुसूद्रनः

पाश्रजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः।
पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः॥ १५॥
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥ १६॥
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः।
धृष्टसुन्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥ १७॥

#### २ आनन्द्रगिरिव्याख्या

परिसरवर्तिनौ केशवार्जुनौ श्वेतैईयैरतिबलपराक्रमैयुंके महत्यप्रध्ये रथे व्यवस्थिनावप्राकृतौ शङ्कौ प्रितवनतावि-त्याह—ततः श्वेतैईयैरिति ॥ १४ ॥ तयोः शङ्क्षयोर्दिव्यत्वमेवावेदयित—पाञ्च जन्यमिति । केशवार्जुनयोर्युद्धान्निमुख्यं दृष्ट्वा संहष्ट सारखेन समररितको भीमसेनोऽपि युद्धाभिमुखोऽभूदित्याह—पौण्ड्रमिति ॥ १५ ॥ एतेषान्मीदशीं प्रवृत्तिं प्रतीत्य परिपालनावकाशमासाद्य राज्ञो युधिष्टिरस्थापि प्रवृत्तिं दर्शयित—अनन्तेति । ज्यायसां आदुणामनुसरणमावद्यकमिति मत्वा तयोर्यवीयसोर्भात्रोरिप प्रवृत्तिमाह—नकुल इति ॥ १६ ॥ अन्येषामिष् तत्पक्षीयाणां राज्ञामैकमत्यं विज्ञापयन् धतराष्ट्रस्य दुराशां मंजयो च्युदस्यति—काद्यश्चेत्यादिना ॥ १७ ॥ १ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

शतुप्रत्ययः । हर्षजननार्थमित्यर्थः ॥ १२ ॥ अभ्यहन्यन्त अभिहताः । कर्मकर्तरिप्रयोगः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ ४ म अस्यहनीज्याख्या ।

थनम् । तेनाप्तिदत्ते दुष्प्रधृष्ये रथे स्थितौ । सर्वथा जेतुमशक्यावित्यर्थः । पाञ्चजन्यो देवदत्त पौण्ड्रोऽनन्तविजयः सुघोषो मिण्युष्पकथिति शङ्कनामकथनम्, परसैन्ये खखनामिभः प्रसिद्धा एतावन्तः शङ्काः भवत्सैन्ये तु नैकोऽपि खनामप्रसिद्धः शङ्कोऽस्तीति परेषामुत्कर्षातिशयकथनार्थम् । सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन सर्वान्तर्यामी सद्दाय पाण्डवानामिति कथियतुं हृषीकेशः पदम् । दिग्विजये सर्वान्ताशो जिला धनमाहृतवानिति सर्वथैवायमजेय इति कथिततुं धनंजयपदम् । भीमं हि्डिम्बवधा-दिस्पं कमे यस्य तादशः वृकोदरत्वेन बह्वजपाकादतिबलिष्ठो भीमसेन इति कथितम् । कुन्तीपुत्र इति कुन्त्या महता तपसा धर्ममाराध्य लब्धः, खयं च राजस्ययाजित्वेन मुख्यो राजा, युधि चायमेव जयभागित्वेन स्थिरो नत्नेतिहपक्षाः स्थिरा भवि-ध्यन्तीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम् । नकुलः सुघोषं सहदेवो मणिपुष्पकं द्ध्मावित्यनुष्ययो ॥ १६॥ परमेष्यासः काश्यो महान

#### ५ भाष्योत्कर्पडीपिका।

तेषां शक्कपूरणे प्रवृत्तिमाह—तत इति । तुमुलशब्दानन्तरं श्वेतैर्हये गुक्कवणेरश्वेरतिवलपराक्रमेर्युक्तेऽभिना दत्ते महत्युक्तमे रथे स्थितौ नतु भयप्रचर्लितौ माधवो लक्ष्मीपति पाण्डवोऽर्जुनश्चेव दिव्यावप्राकृतौ शक्को प्रदम्मतु पूरितवन्तौ। माधव इति शक्कशब्देनेव तव पुत्रेभ्यो राज्यलक्ष्मीमाहतवानिति स्चनार्थम्। पाण्डव इति तदीयराज्यं तस्यैव भविष्यतीति॥ १४॥ हषिकेश इन्द्रियेश इति पदं पाण्डवानां पाण्यादीन्द्रियेभ्यो बलप्रद , परेषा तु तेभ्यस्तद्यदः प्रत्युत हारक इति स्चनार्थम्। दिग्वजये गोप्रहे च राज्ञो भीष्मादीश्व जिला धनं गोधनं चाहतवानतः सर्वैरप्ययमजेय इति कथियितुं धनंजयपदम्। माधवार्जुनयोः शक्कशब्दं श्रुला संहृष्टो युद्धरिको भीमसेनोऽपि शक्कं वादितवानित्याह—पौण्ड्रमिति । अतिराहे दुःशासनरक्तपानादिकर्मण समर्थस्तेन पीतं च रक्तमि तदुदरस्थवकाभिना जीर्णं भविष्यतीति भीमकर्मा वृकोदर इति पदाभ्या सचितम्। भीमं हिङिम्बवधादिक्षं कर्म यस्य ताहको वृकोदरखेन बहुन्नपाकादतिबलिष्ठ इति कथितमितिकेचित्रं॥ १५॥ एतेषां प्रवृत्तिमनुमोदयन् युधिष्ठिरोऽपि शक्कपूरणे प्रवृत्त स्थाह—अनन्तविजयमिति। शत्रूजिला निष्कण्यकराज्यलाभक्तस्यव भविष्यतीति द्योतनार्थ राजेति पदम्। कुन्त्या दु खं राज्य-लामेनापाकरिष्यतीति कुन्तीपुत्रलेन ध्वनितम् । युद्धे सर्वाज्ञलायमेत्र स्थिरो भविष्यतीति स्चनाय युविष्ठिर इति । कुन्तीपुत्रः कुन्त्या महता तपसा धर्ममाराध्य लब्द । स्वयं राजस्ययाजिलेन मुख्यो राजेति भाव इति केचित्रै। शक्करण्यश्चरादिना । कह्रसहदेनवावनुस्तवन्तावित्याह—नकुळ इति । नकुळ सुघोषं सहदेवो मणिपुष्पकं द्भावित्यनुष्यते। शक्कत्रस्यश्चेत्यादिना । कार्यः परिषासुक्वर्य सूचितः॥ १६॥ अन्येशस्यादिना । कार्यः

#### ६ श्रीधरीज्याख्या ।

कौरवसैन्यवाधकोलाइलानन्तर स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तौ कृष्णार्जुनौ दिन्यौ शङ्कौ प्रकर्षेण दध्मतुर्वादयामासतुः ॥ १४ ॥ तदेव विभागेन दर्शयद्वाइ—पाञ्चजन्यमिति । पाञ्चजन्यादीनि श्रीकृष्णादिशङ्कानां नामानि । भीमं घोर कमे यस्य सः वृक्तवदुदर यस्य स वृक्तोदरो महाशङ्क पौण्डूं दध्माविति ॥ १५ ॥ अनन्तजयमिति । नकुलः सुघोषं नाम शङ्क दध्मी । सहदेवो मणिपुष्पकं नाम ॥ १६ ॥ काश्य-

१ मधुसूदन . ३ मधुसूदन भ०गी० ३

हुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्द्ध्मुः पृथकपृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन् ॥ १९ ॥ अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुवम्य पाण्डवः ॥ २० ॥

#### २ आन-दगिरिव्याख्या ।

द्वुपद इति । परमेष्वासादिविशेषणचतुष्टय प्रसेक संबध्यते ॥ १८ ॥ तैस्तै राजिम शङ्कानाप्रयद्भिरापादितो महान्घोषस्तुमुलोऽतिभैरवो नभश्चान्तिरक्ष पृथिवी च सुवन लोकत्रय सर्वमेव विशेषेणानुक्रमेण नाद्यकाद्युक्त कुर्वन् धार्तराष्ट्राणा दुर्योधनादीना हृद्यान्यन्त करणानि व्यदारयद्विदारितवान् । युज्यते हि तत्प्रेरितशङ्क्षघोषश्रवणाश्रेलो-क्याक्रोशे तमुपश्चण्वता तेषा हृदयेषु दोष्यमानत्वम् । तदाह—स घोष इति ॥ १९ ॥ दुर्योधनादीना धार्तराष्ट्राण्यामेव भयप्राप्ति प्रदर्श्य पार्थादीना पाण्डवाना तद्वैपरीत्यमिदानीमुदाहरति—अथेत्यादिना । भीतिप्रत्युपस्थितेरनन्तर प्रकायने प्राप्तेऽपि वैपरीत्याद्यवस्थितानप्रचितानेव परान्प्रसक्षेणोपलभ्य हन्मन्त वानरवर ध्वजलक्षणत्वेनादा-यावस्थितोऽर्जुनो भगवन्तमाहेति सबन्ध । किमाहेत्यपेक्षायामिद वक्ष्यमाण हेतुमद्वचनित्याह—वाक्यमिदमिति । कस्थामवस्थायामिदमुक्तवानिति तत्राह—प्रवृत्त इति । शस्राणामिषुप्रासप्रभृतीना संपात समुदायस्रस्थिनप्रवृत्ते । प्रयोगाभिमुखे सतीति यावत् । किं कृत्वा भगवन्त प्रत्युक्तवानिति तदाह—धनुरिति । महीपतिशब्देन राजा

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ व्यवस्थितान् भयोद्धिमतया वैषम्येणावस्थितान् । कपिष्वजपाण्डवपदाभ्या भीषणध्वजत्व ४ मधुसुदनीव्याक्या ।

धनुर्धर काशिराज । न पराजित पारिजातहरणबाणयुद्धादिमहासमामेषु एताहश सात्यकि । हे पृथिवीपते धृतराष्ट्र, स्थिरो भूला रुण्वित्यभिप्राय । सुगममन्यत् ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ धार्तराष्ट्राणा सैन्ये शङ्कादिष्वनिरितितुमु-लोऽपि न पाण्डवाना क्षोभकोऽभूत्, पाण्डवाना सैन्ये जातस्तु स शङ्कघोषो धार्तराष्ट्राणा धृतराष्ट्रस्य तव सवन्धिना सवेषां मीष्मद्रोणादीनामि हृदयानि व्यदारयत् । हृदयविदारणतुल्या व्यथा जनितवानित्यर्थं । यतस्तुमुलस्ताव । नभश्च पृथिवीं च प्रतिष्वनिभरापूरयन् ॥ १९ ॥ धार्तराष्ट्राणा भयप्राप्तिं प्रदर्य पाण्डवाना तद्वैपरीत्यमुदाहरति—अथेर्यादिना । मीतिप्रत्युपस्थितेरनन्तरं पलायने प्राप्तेऽपि तद्विरुद्धत्या युद्धोद्योगेनावस्थितानेव परान्त्रत्यक्षेणोपलभ्य तदा शक्षसपाते प्रवर्तमाने सित । वर्तमाने क्त । कपिष्वज पाण्डवो हन्मता महावीरेण ध्वलह्पतयानुगृहीतोऽर्जुन सर्वथा भयश्चित्य-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

काशिराज परमेष्वास परमधनुर्धर । सालिकिश्वापराजित पराजयमप्राप्त । शिल्लण्डी च महारथ ॥ १०॥ सौभद्रोऽभिमन्युश्व महाबाहु । परमेष्वासादिविशेषणचतुष्टय प्रलेक सबध्यत ईस्थेके । पृथ्विवीपतिलेन पृथिवीवहु ल सोढु योग्योऽसीति स्चितम् । पृथिवीपते धृतराष्ट्र, स्थिरो भूला श्विण्वस्मिप्राय इति केचित् ॥ १८॥ दुर्योधनादीना लदीयाना शङ्कादिशब्दै परेषा भय नोत्पक्ष तेषा दु तैस्लदीयाना अस्यन्त तदुत्पन्नसित्याशयेनाह—स घोष इति । तुमुल तीव शब्द धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारय-द्विदारणतुल्या व्यथामजनयत् । युक्त वैतदित्याशयेनाह—नभ इति । नभश्व पृथिवी चैव व्यतुनादयनप्रतिशब्देनापूरयन्॥ १९॥ अथ तुमुलशब्देन व्यथाप्राप्यनन्तरमपि व्यवस्थितानतु पलायितान्वतराष्ट्रसवनिधनो हृष्ट्रा प्रलक्षेणोपलभ्य प्रवृत्ते शक्तसपाते शक्ताणा सपात समुदाय तस्मिन्प्रदत्ते प्रयोगाभिमुखे सित पाण्डवो धतुरुद्यस्य गाण्डीवं धतुरुद्यत कृत्वा हृषीकेशमुवाचेत्यन्वय । पाण्डोरितवीरस्य महीपते पुत्रकात्वयमतिग्रह्र कपिर्वानरो हनूमान् सीतात्मिका लक्ष्मी भगवते रामचन्द्राय प्रापयिता । शत्रुपरा-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

श्चीत । काश्य काशिराज । कथभूत । परम श्रेष्ठ इष्वासो धनुर्यस्य स ॥ १७ ॥ द्वुपद् इति । हे पृथिवीपते हे धृतराष्ट्र ॥ १८ ॥ स च शङ्काना मादस्त्वदीयानां महाभय जनयामासेलाह—स घोष इति । धार्तराष्ट्राणां स्वदीयानां इदयानि विदारित-वान् । किं कुर्वन् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुळो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ तसिन्समये श्रीकृष्णमर्जुनो विशापयामासेलाह—अथेति चतुर्भि ।

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

क्रियमाण युद्धे वध्यहत्तनादि तदवद्य पातककारीति पूर्वपक्षामित्राय ॥ ११ ॥ १२ ॥ १४ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १९ ॥

# ह्विषेक्यं तदा वाक्यमिद्माह महीपते। अर्जुन उवाच। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥ २१॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥ २२॥

२ आन द्गिरिच्याख्या।

प्रज्ञाचक्षु सजयेन सबोध्यते ॥ २० ॥ तदेव गाण्डीवधन्वनो वाक्यमनुक्रामित—सिनयोरिति । उभयोरिप सेनयो सिनिहतयोर्भध्ये मदीय रथ स्थापयेत्यर्जनेन सारथ्ये सर्वेश्वरो नियुज्यते । किं हि भक्तानामशक्य यद्भगवान्निप तिब्रयोगमनुतिष्ठति । युक्त हि भगवतो भक्तपारवश्यम् । अच्युतेतिसबोधनतया भगवत स्वरूप न कदाचिदिप प्रच्युति प्रामोतीत्युच्यते ॥ २१ ॥ मध्ये रथ स्थापयेत्युक्त तदेव रथस्थापनस्थान निर्धारयित—याविदिति । एतान्यनितपक्षे प्रतिष्ठितान्भीष्मद्रोणादीनसाभि सार्थं योद्धमपेक्षावतो यावद्गत्वा निरीक्षितुमह क्षम स्था तावित प्रदेशे रथस्य स्थापन कर्तव्यमित्यर्थं । किंच प्रवृत्ते युद्धप्रारम्भे बहवो राजानोऽमुख्या युद्धभूमानुपलभ्यन्ते तेषां मध्ये कै. सह मया योद्धन्य, निहं क्षचिदिप मम गतिप्रतिहतिरस्तीत्याह—केर्मयेति ॥ २२ ॥ प्रतियोगिनामभावे कथ तव १ नीलकण्डन्थाक्या (चतुर्थरी)।

शौर्यं च प्रदृश्यते ॥ २० ॥ हृषीकेश सर्वेषामिन्द्रियाणा प्रवर्तकत्वेन परिचत्ताभिज्ञम् । वाक्यमेवाह नृतु कचिद्र्थमिति धोतनार्थं वाक्यपदम् । वाक्यमेवाह —सेनयोरिति ॥ २१ ॥ रथस्थापनप्रयोजनमाह —यावदिति । के सह मया योद्धव्यं मया सह वा कैर्योद्धव्यमित्युभयत्र सहशब्दसवन्य । के वा मा जेर्तुं यतन्ते मया वा के जेतव्या इत्यालो- ४ मञ्चसदनीव्याण्या ।

लेन युद्धाय गाण्डीव धनुरुयम्य ह्षिकिशामिग्द्रियप्रवर्तकलेन सर्वान्त करणवृत्तिज्ञ श्रीकृष्णमिद् वक्ष्यमाण वाक्यमाहीक्तवान् नलिवमृश्यकारितया खयमेव यिकिचिंदकृतवानिति परेषा विमृश्यकारिलेन नीतिधमेंयो कौशल वद्मविमृश्यकारितया परेषा राज्य गृहीतवानसीति नीतिधमेयोरभावात्तव जयो नास्तिति महीपते इति सर्वोधनेन सूचयति । तदेवार्जुनवाक्य-मवतारयति—सेनयोरभयो खपक्षप्रतिपक्षभूतयो सनिहितयोमेध्ये मम रथ स्थापय स्थिरीकुर्विति सर्वेश्वरो नियुज्यतेऽ-र्जुनेन । किं हि भक्तानामशक्य यद्भगवानिप तिन्योगमनुतिष्ठतीति ध्रुवो जय पाण्डवानामिति । नन्वेव रथ स्थापयन्त मामेते शत्रवो रथाच्यावयिष्यन्तीति भगवदाशङ्कामशङ्काह—अच्युतेति । देशकालवत्तुष्वच्युत ला को वा च्यावयिद्य-मईतीति भाव । एतेन सर्वदा निर्विकारलेन नियोगनिमित्त कोपोऽपि परिहृत ॥ २०॥ २१ ॥ मध्ये रथस्थापन-प्रयोजनमाह—योद्धकामान् नलसाभि सह सिथकामान् । अवस्थितान् नतु भयात्प्रचित्तानेतान्मीष्मद्रोणादीन्याव-द्रस्थाह निरीक्षितु क्षम स्था तावरप्रदेशे रथ स्थापयेत्यर्थ । यावदिति कालपरं वा । नतु ल योद्धा नतु युद्धप्रक्षकोऽतस्तव किमेषा दर्शनेनेत्यत्राह—कैरिति । अस्मित्रणसमुवमे बन्धूनामेव परस्परं युद्धोद्योगे मया कै सह योद्धव्य मरकर्तृकयुद्धप्रतियोग्यहमिति च महदिद कौतुकमेतज्ज्ञानमेव मध्ये प भाष्योक्षकंविषका ।

अयं संपाद्य पाण्डवेभ्यो राज्यलक्ष्मीप्रदानाय यस ध्वजे स्थित इति भाव ॥ २०॥ वाच प्रवर्तकेन तेनैव प्रेरित आहेति इषिकेश-पदेन स्चितम् । ह्षिकेश इन्द्रियप्रवर्तकलेन सर्वान्त करणवृत्तिज्ञामितिकेचित् । तथाच निर्वलैकुद्धिहीनैभेविद्ध कपटेन गृहीत महीपतिल पाण्डवानामितिग्रह्मणा भगवता इन्सता चानुगृहीताना बुद्धिमतामेव भविष्यतीति भवता तत्प्राप्तिद्धराशा साज्येति ध्वनयन् सबोधयति—महीपते इति । वाक्यमेवोदाहरति—सेनयोरिति । उभयो सेनयोर्मध्ये मे मम रथ स्थापय । ननु मत्स्थापित रथ ते चालयिष्यन्तीस्य आह—अच्युतेति । रथमप्यचल कर्तुं समर्थोऽसीस्यभिप्राय । तथाच परमेश्वरोऽपि यस्य सार्थ्ये स्थितः प्राकृतसारिवषिष्ठिगुज्यते तस्य विजये को विस्मय इति भाव । युक्त च भगवतो भक्तपारवश्य कोपश्च न युक्त । यतो भगवतः स्वल्प न कदाचिदिप प्रच्युति प्राप्नोतीस्वच्युतेति सबोधनाशय इसेके। नन्वेन रथ स्थापयन्त मामेते शत्रवो रथाच्यावयिष्यन्तीति भगवदाश्चामाश्चमाह—अच्युतेति । देशकालवस्तुष्वच्युत ला को वा च्यावयितुमईतीति भाव इति केचित् ॥ २१ ॥ सेनयोश्मयोभयोन्भधेऽपि क्र स्थापनीय इस्येक्षायामाह—यावदिति । एतान्योद्धकामानवस्थितान्यावयस्थिनस्थाने स्थिलाई निरीक्षे द्रष्टुं समर्थः स्था तस्यनस्थाने रथ स्थापयेखर्थ । यावदिति कालपर वा। निरीक्षणप्रयोजनमाह—किरिति । अस्मित्रणसमुवमे युद्धोद्योगे वहूनां ६ श्रीभरीक्याक्या।

व्यवस्थितान्युद्धोबोगेन स्थितान्। कपिष्वजोऽर्जुन ॥ २०॥ हषीकेशमिति । तदेव वास्यमाह—सेनयोरिति ॥ २१॥ यावदेतानिति ।

अध्यायः १

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ संजय उवाच । एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

युद्धौत्सुक्य फलवज्ञवेदिति तत्राह—योत्स्यमानानिति । ये केचिदेते राजानो नानादेशेभ्योऽत्र कुरुक्षेत्रे समवेता-स्तान्ह योत्समानान्परिगृहीतप्रहरणोपायानितरा सप्रामसमुद्धकानुपल्भे । तेन प्रतियोगिनां बाहुल्यमित्यर्थं । तेषामस्माभि सह पूर्ववैराभावे कथ प्रतियोगित्व प्रकल्प्यते तत्राह—धातराष्ट्रस्थिति । धतराष्ट्रपुत्रस्य दुर्योधनस्य दुर्बुद्धे स्वरक्षणोपायमप्रतिपद्यमानस्य युद्धाय सरम्भ कुर्वतो युद्धे युद्धभूमो स्थित्वा प्रिय कर्तुमिच्छवो राजान समागता दृश्यन्ते, तेन तेषामौपाधिकमस्त्रप्रतियोगित्वसुपपन्नमित्यर्थं ॥ २६ ॥ एवमर्जुनेन प्रेरितो भगवानिहिसास्प प्रमेमाश्रित्य प्रायशो युद्धात्त निवर्तयिष्यतीति धतराष्ट्रस्य मनीषा दुद्धयिषु सजयो राजान प्रत्युक्तवानित्याह—संजय इति । भगवतोऽपि भूभारापहारार्थं प्रवृत्तस्यार्जुनाभिप्रायप्रतिपत्तिद्वारेण स्वाभिसन्धि प्रतिक्रभमानस्य परोक्तिमनुस्त्य स्वाभिप्रायानुकूलमनुष्ठानमाद्शयति—एविसिति ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणादीनामन्येषा च राज्ञामन्तिके रथ स्थापयित्वा भगवान्कि कृतवानिति तदाह—उवाचिति । एतानभ्याशे वर्तमानान्कुरून्कुरुवशप्रसूतानभवद्गि सार्थं ३ नीलकण्डव्याक्या (चर्चरी)।

चनार्थमित्यर्थः ॥ २२ ॥ योत्स्यमानान् नतु शान्तिकामान् । यतो दुर्बुद्धेः प्रिय चिकीर्षन्ति तेन तेषामपि तत्तुल्यत्वं सूचितम् ॥ २३ ॥ रथोत्तम स्थापयित्वा उवाचेति द्वयोः सबन्ध ॥ २४ ॥ महीक्षिता पृथिवीश्वराणाम् ॥ २५ ॥ ४ मधसूर्वनिब्याख्याः।

रथस्थापनप्रयोजनिम्लर्थं ॥ २२ ॥ ननु बन्धव एव एते परस्परं सिधं कारियण्यन्तीति कृतो युद्धमिलाशक्क्षाह—य एते भीष्मद्रोणादयो धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य दुर्बुद्ध स्वरक्षणोपायमजानत प्रियचिकीर्षवी युद्ध नतु दुर्बुद्धपनयनादौ तान् योत्स्यमानानहमवेक्षे उपलभे नतु सिन्धकामान् । अतो युद्धाय तत्प्रतियोग्यवलोकनमुचितमेवेति भाव ॥ २३ ॥ एवमर्जुनेन प्रेरितो भगवानिहंसारूप धर्ममाश्रिल्य प्रायशो युद्धात्त व्यावर्तियिष्यतीति धृतराष्ट्राभिप्रायमालक्ष्य तिवराचिकीर्षु सजयो धृतराष्ट्र प्रत्युक्तवानिलाह वैश्वम्पायन । हे भारत वृतराष्ट्र, भरतवशमर्यादामनुसधायापि द्रोह परित्यल ज्ञातीनामिति सबोधनामिप्राय । गुडाक्राया निद्राया ईशेन जितनिद्रतया सर्वत्र सावधानेनार्जुनेनैवमुक्तो भगवान् अय मद्भुलोऽपि सारथ्ये मा नियोजयतीति दोषमासज्य नाकुप्यत्, नवा त युद्धाव्यवर्तयत्, कितु सेनयोक्भयोर्मध्ये भीष्मद्रोणप्रमुखत तयो प्रमुखे समुखे सर्वेषा महीक्षिता च समुखे । आग्रादिलात्सार्वविभक्तिकस्ति । चकारेण समासनिविष्टोऽपि

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

इराणा मध्ये कै सह मया योद्धव्यम् । मया सह च कैयोंद्धव्यमित्यालोचनार्थमित्यर्थ ॥ २२॥ योद्धकामानवस्थितानित्युक्तं विष्टृणोति—योतस्यमानानिति । योत्स्यमानानहमनेक्षे उपलमे नतु सिधकामान् , नापि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्बुद्धिनिष्टत्त्यर्थमवस्थितान् प्रत्युत तस्य प्रियचिकीर्षृनित्याह । य एते यो वा अत्र समरभूमौ समागता दुर्योधनस्य दुष्ट्बुद्धे प्रिय कर्तुमिच्छवो नतु समर्था इत्यर्थ । धार्त-राष्ट्रस्थलनेन धृतराष्ट्रस्थापि दुर्बुद्धित्व स्चयति ॥ २३ ॥ तत कि वृत्तमित्यपेक्षाया सजय उवाच—प्रविमत्यादि । यत्तुं एव-मर्जुनेन प्रेरितो भगवानहिंसारूप धर्ममाश्रित्य प्रायशस्त युद्धाव्यावर्तियाध्यतीति धृतराष्ट्राभिप्रायमालक्ष्य सजय उवाचेति, तदुपेक्ष्यम् । युद्धमेव जातमिति श्रुतवत एवमभिप्रायवर्णनस्यानुचितलात् । एव पूर्वोक्तेन प्रकारेण गुडाकेशेनार्जुनेनोक्तो हृषीकेशो भगवान्वासुदेव सेनयोरुभयोर्मध्ये भीष्मद्रोणयो सर्वोत्तमयो सर्वेषा च महीक्षिता महीपतीना प्रमुखत समुखे रथोत्तम दिव्य रथ स्थापयिलोवा-

#### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

नमु त्व योद्धा न तु युद्धभेक्षकस्तत्राह । कै सह मया योद्धव्यम् ॥ २२ ॥ योस्यमानानिति । वार्तराष्ट्रस दुर्योषनस्य प्रियं कर्मुमिञ्छन्तो य इह समागता तान्यावद्रक्ष्यामि तावदुभयो सेनयोमैध्ये मे रथं स्थापयेत्यन्वयः ॥ २३ ॥ तत कि प्रवृत्तमित्यपेक्षायां संजय उनाच—एविमिति । गुडाका निद्रा तस्या ईशेन जितनिदेणाजुनेनेवमुक्त सन् हे भारत धृतराष्ट्र, सेनयोभैध्ये रथानामुक्तम रथं ह्वीकेश स्थापतवान् ॥ २४ ॥ भीषमङ्गोणोति । महीक्षिता पितामहद्रोणराज्ञा च प्रमुखत समुखे रथं स्थापयित्वा हे पाथं,

# तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा । श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि॥ २६॥

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

युद्धार्थं सगतान्पश्य । दृष्ट्वा च ये सहात्र युयुत्सा तवोपावर्तते ते साक युद्ध कुरु । नो खरुवेतेषा शस्त्रास्त्रशिक्षावता महीक्षितासुपेक्षोपपद्यते, सारथ्ये तु न मन खेदनीयमित्यर्थ ॥ २५ ॥ एव स्थिते महानधर्मो हिंस्रोति विपरीतबुद्धा युद्धादुपरिरसा पार्थस्य सप्रवृत्तेति कथयति—तत्रेत्यादिना । ससम्या भगवदभ्यनुज्ञाने समरसमारम्भाय सप्रवृत्ते सतीस्येतदुच्यते । सेनयोरुभयोरपि स्थितान्पार्थोऽपश्यदिति सबन्ध । अथशब्दस्त्रथाशब्दपर्याय । श्रद्धारा भार्याणा ३ नीरुकण्डल्याख्या (चतुर्धरी)।

पितृन् पितृव्यादीन् भूरिश्रव प्रभृतीन् । पितामहान् भीष्मादीन् । मातुलान् शल्यादीन् । श्रातॄन् दुर्योधनादीन् । ४ मधुसूदनीव्यारया ।

प्रमुखत शब्द आक्चवित । भीष्मद्रोणयो पृथक्षितिनमितप्रधान्यस्चनाय । रथोत्तममित्रना दत्त दिव्य रथ भगवता खय-मेन सारथ्येनिषिष्ठिततया च सर्नोत्तम स्थापियला ह्षिकेश सर्नेषा निगूहाभिप्रायशो भगवानार्जनस्य शोकमोहानुपस्यिनताविति विज्ञाय सोपहासमर्जनसुनाच । हे पार्थ, पृथाया स्रीख्यानेन शोकमोहप्रस्ततया तत्सवन्धिनस्तवापि तद्वत्ता समु-पित्थिति स्वयन् ह्षिकेशलमात्मनो दर्शयति । पृथा मम पितु खसा तस्या पुत्रोऽसीति सवन्धोक्षेत्रेन चाश्वासयति । मम सारथ्ये निश्चितो भूला सर्वानपि समनेतान्कुरून्युयुत्स्नप्य निश्चतोत्त दर्शनविध्यभिप्राय । अह सारथ्येऽतिसावधानस्ल तु साप्रतमेन रथिल लक्ष्यसीति कि तव परसेनादर्शनेनेल्यर्जनस्य धेर्यमापादयितु पर्यलेतावत्पर्यन्त भगवतो स्वयम्, अन्यया रथ सेनयोर्मध्ये स्थापयामासेत्येतावन्मात्र ब्रूयात् ॥ २४ ॥ २५ ॥ तत्र समरसमारम्भार्थ सेन्य-दर्शने भगवताभ्यनुज्ञाते सित सेनयोरुभयोरिप स्थितान्पार्थोऽपर्यदिल्यन्त्य । अयशब्दस्तथाशब्दपर्याय । परसेनाया पितृन्पितृत्व्यानभूरिश्रव प्रमृतीन्, पितामहान्भीष्मसोमदत्तप्रस्तीन्, आचार्यान्द्रोणकृपप्रभृतीन्, मातुलाष्ट्रस्तथात्र । परसेनाया पितृन्व्यानभूरिश्रव प्रमृतीन्, पितामहान्भीष्मसोमदत्तप्रस्तीन्, आचार्यान्द्रोणकृपप्रभृतीन्, मातुलाष्ट्रस्तथान् , श्वगुतन्यसान्, श्वगुतन्यसान्, प्रौतान्त्रभृतीन्, एवे स्थिते महानधर्मो हिसेति विपरीतबुद्धा मोहाख्यया शास्रविहितलेन धर्मलमिति ज्ञानप्रतिवन्धकेन च ममकारनिवन्धनेन चित्तवेक्रव्येन शोकमोहाख्येनासभूत्विवेकस्यार्जनस्य पूर्वमारब्धानुद्वारस्वभ्रमीत् ज्ञानप्रतिवन्धनेन च ममकारनिवन्धनेन चित्तवेक्रव्येन शोकमोहाख्येनासभूत्विवेकस्यार्जनस्य पूर्वमारब्धानुद्वारस्वभ्रमीत्रस्ति महान्यसेन स्थान्यन्त पूर्वमारब्धानुद्वारस्वभ्रमीतुपरिरसा महान्यसेन च ममकारनिवन्धनेन चित्तवेक्रव्येन शोकमोहाख्येनासभूत्विवेकस्यार्जनस्य पूर्वमारख्वान्तस्यमीतुपरिरसा महान्यस्य

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

चौक्तवान् । पार्थः, एतान्कुरून्मीष्मादीन्समवेतान्युदार्थं मिलितान्पर्येति द्वयोरर्थः । तथाच यस्याज्ञामीश्वरोऽप्यक्षीकरोति तस्यार्जुनस्य माहातम्य किं वक्तव्यमिति भाव । हे भारत, भरतवशोद्भवलाच्छोक मा कुर्वित्याशय । भरतवशमर्यादामनुसधायापि द्रोह परित्यज ज्ञातीनामिति सबोधनाशय इति केचित् । गुडाकेशेन जिताज्ञाननिद्रेणैवमुक्तो हृषीकेश सवैन्द्रियनियन्ता लोकोद्धाराय खखरू-प्रभतस्यार्जुनस्यान्त करणे शोकमोहयोराविर्भावयिता सेनयोरुभयोर्मध्ये भीष्मद्रोणयो सर्वेषा च राज्ञा प्रमुखत रथोत्तम स्थापयि-खोवाच । हे पार्थ, लोकोद्धाराय स्त्रीखभावौ शोकमोहावङ्गीकुरु । कथमित्यपेक्षायामाह । एतान्मिलितान्कुरून्सर्वान्खवान्धवान्पर्य, हृष्टा चैते मदीया एतानह न हन्मीति निर्विण्णो भवेति हृषीकेशादिपदैस्तात्पर्यार्थ सून्वित । हृषीकेश सर्वेषा निगृहाभिप्रायज्ञो भगवान अर्जुनस्य शोकमोहावुपस्थिताविति विज्ञाय सोपहासमर्जुनमुवाच हे पार्थ, पृथाया स्त्रीस्त्रभावलेन शोकमोहप्रस्ततया तत्सं-बन्धिनस्तवापि तद्वत्तोपस्थितेति सूचयन् हृषीकेशलमात्मनो दर्शयति । पृथा मम पितु स्वसा तस्या पुत्रोऽसीति । तत्सवन्धोहेसेन वाश्वासयति । मम सारथ्ये निश्चितो भूला सर्वानिप समवेतान्कुरून्युयुत्सून्पर्य नि राङ्कतयेति दर्शनविध्यभिप्राय । अह सार-थ्येऽतिसावधानस्तं तु साप्रतमेव रथित्व स्वक्ष्यसीति कि तव परसेनादर्शनेनेस्यर्जुनस्य धैर्यमापादयितु पर्यस्येतावत्पर्यन्त भगवती वाक्यम् । अन्यथा रथ रोनयोर्मध्ये स्थापयामासेत्येतावदेव ब्रुयादिति केचित्।। २४॥ २५॥ एव खसारथ्ये दृढतया स्थितेन खोक्त-कारिणा भगवतोक्तोऽर्जुनस्तथैव कृतवानिसाह—तत्रेति । तत्र समवेतान्कुरून्पर्येति भगवदभ्यनुज्ञाने सकृते सति तत्र सेनयोरू-भयोरिप स्थितान्पार्थोऽपर्यदिति वा तत्रपदान्वय । एतान्समवेतान्कुरून्द्रष्ट्रा स्त्रीखभावौ शोकमोहावज्ञीकुर्विति भगवद्भिप्रायमर्जुनो शाला तानपश्यदिति सूचियतु पार्थं इत्युक्तम् । पितृन्पितृव्यान्भूरिश्रवआदीन् । अथशब्दस्तथाशब्दार्थे । तथा पितामहान्सीष्मप्रमु-खान, आचार्यान्द्रोणादीन्, मातुलान् राल्यप्रभृतीन्, भातृन् भीमदुर्योधनायान्, पुत्रानिभमन्युलक्ष्मणप्रभृतीन्, पौत्रान् लक्ष्मणादि-६ श्रीधरीव्यारया।

एतान्कुरून्पर्येन्युवाच ॥ २५ ॥ तत किं प्रवृत्तमिलत आह । पितृन् । पितृव्यादीनिलयं । पुत्रान्पीत्रानिति । दुर्योधनादीना ये पुत्राः

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्ध्नवस्थितान् ।
कृपया परयाविष्टो विषीद् न्निद्मन्नवीत् ॥ २७ ॥
अर्जुन उवाच ।
द्वेष्ट्रेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितम् ।
सीद्दित मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यिति ॥ २८ ॥
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वकैव परिद्युत्ते ॥ २९ ॥

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

जनियतारः । सुहृदो मित्राणि कृतवर्मप्रभृतय ॥ २६ ॥ सेनाद्वये व्यवस्थितान्यथोक्तान्पितृपितामहादीनालोच्य परमकृपापरवश सन्नर्जुनो भगवन्तमुक्तवानित्याह—तानिति । विषीदन् । यथोक्ताना पित्रादीना हिसासरम्भिन-बन्धन विषादमुपताप कुर्वन्नित्यर्थ ॥ २७ ॥ तदेवेदशब्दवाच्य वचनमुदाहरति—ह्येष्ट्वति । आत्मीय बन्धुवर्ग युद्धे-च्छ्या युद्धभूमान्नुपिथातमुपलभ्य शोकप्रवृत्ति दर्शयति—सीदन्तीति । देवाशस्यैवार्जुनस्थानात्मविद स्वपरदेहेच्वात्मा-नात्मीयाभिमानवतस्तात्म्यस्य युद्धारम्मे तन्मृत्युप्रसङ्गदर्शिन शोको महानासीदित्त्यर्थ ॥ २८ ॥ अङ्गेषु व्यथा मुखे परिशोषश्चेत्युभय शोकिकङ्गम्म, सप्रति वेपथुप्रभृतीनि भीतिलिङ्गान्युपन्यस्यति—वेपथुश्चेति । रोमहर्षो रोम्णा ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

पुत्राम् छक्ष्मणादीन् । पौत्रान् छक्ष्मणादिपुत्रान् । सखीन् अश्वत्थामादीन् । सुहृदः कृतवर्मादीन् ॥ २६ ॥ कृपया स्नेहेन ॥ २७ ॥ सच खजनमिति विशेषणेन प्रदर्श्यते । सीदन्ति निश्रेष्टानि भवन्ति ॥ २८ ॥ रोमहर्षो रोमाश्वः

४ मधुसूद्नीव्याख्या।

मर्थंपर्यवसायिमी प्रश्वतित दर्शयति—कौन्तेय इति स्त्रीप्रभवलकीर्तन पार्थवत्तावालिकमृद्धतामपेक्ष्य कृप्या कर्र्या खव्या-पारंणैवाविष्टो व्याप्त नतु कृपा केनिवद्यापारंणाविष्ट इति स्त्रत सिद्धैवास्य कृपेति स्ट्यते । एतत्प्रकटीकरणाय परयेति विशे-षणम् । अपरयेति वा छेद । स्वसैन्ये पुरापि कृपाभूदेव तस्मिन्समये तु कौरवसैन्येऽप्यपरा कृपाभूदित्यर्थ । विषीदन्व-षादमुपताप प्रामुवन्नवविदित्युक्तिविषादयो समकालता वदन् सगद्गदकण्ठताश्चुपातादि विषादकार्यमुक्तिकाले योतयति ॥ २६ ॥ ॥ २० ॥ तदेव भगवन्तं प्रस्यर्जुनवाक्यमवतारयति सजय —अर्जुन दवाचेत्यादिना 'एवमुक्त्वार्जुन सख्ये' इत्यत प्राक्तनेन प्रन्येन । तत्र स्वधमप्रद्वित्तकारणीभूततत्त्वज्ञानप्रतिबन्धक स्वपरदेहे आत्मात्मीयाभिमानवतोऽनात्मविदोऽर्जुनस्य युद्धेन स्वपरदे-हविनाशप्रसङ्गदर्शिन शोको महानासीदिति तश्चिङ्गकथनेन दर्शयति त्रिभि श्लोकै । इम स्वजनमात्मीय बन्धुवर्ग युद्धेन्खु युद्धभूमी चोपस्थित हृष्ट्या स्थितस्य मम । पश्यतो ममेर्स्थर्थ । अङ्गानि व्यथन्ते मुख च परिग्रुष्यतीति श्रमादिनिमित्तशो-कापेक्षयातिशयकथनाय सर्वतोभाववाचिपरिशब्दप्रयोग ॥ २८ ॥ वेपशु कम्प । रोमहर्ष पुलकितत्वम् । गाण्डीवश्रंशेनाधैर्य-छक्षण दौर्बस्थम् । स्वक्परिदाहेन चान्तःसन्तापो दर्शित ॥ २९ ॥ अवस्थातु शरीरं धारयितु च न शक्कोमीत्यनेन मूच्छी सूच्यते ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

पुत्रान्, सखीनश्वत्थामादिकान् ॥२८॥ श्रष्ठारन्द्वेपदादीन्, सुद्धद साखिककृतवर्मअसृतीन् । तत किं कृतवानिखपेक्षायामाद — तानिति । तान्पितृपितामहादीन्बन्धृन्सेनयोक्भयोमंच्ये युयुत्स्नवस्थितान्समीक्ष्य सम्यग्दष्ट्वेदमब्रवीदिखन्वय । भगवदाज्ञया बन्धृन्दष्ट्वाशोकमोहावर्जनेन गृहीताविति कौन्तेयपदेन स्चितम् । परया कृपया क्षेहजन्यकरूणयाविष्टो व्याप्त सक्तहो एते पित्रादयो बन्ध्वा मारिष्यम्तीति विषादमुपतापं कुर्वेचिद वक्ष्यमाणमब्रवीदुक्तवानिखर्थ ॥२०॥ तदेवेदशब्दवाच्य वचनमुदाहरति — दृष्ट्वे-ति । इम प्रखक्षेणोपलभ्यमानं खजन खसबन्धिवर्गं युयुत्स्य युद्धच्छ समुपस्थित सम्यग्युद्धभूमानुपस्थितं नतु साधारणयुयुत्सया साधारणमागत दृष्ट्वोपलभ्य सीदन्तीति परेणान्वय । हे कृष्णोति सबोधयन् यह्नोकोपकाराय मदीयज्ञानापकर्षण खया कृतं तन्मया बुद्ध-मिति गृह्वाभिसिधं स्चयति । आत्मतत्त्वापरिज्ञानकृताहकारममकारोत्थयो । शोकमोहयो लिज्ञानि खस्मिन्दर्शयति — सीदन्तीत्या-दिना । मम युयुत्स खजनं दृष्ट्वा एते मरिष्यन्तीति शोकेनाविष्टस्य व्याकुल्वित्तस्य गात्राण्यज्ञानि सीदन्ति श्विधलानि भवन्ति ॥२८॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

पौत्राक्ष तानित्यर्थं । सखीत्मित्राणि । सुद्धं कृतोपकारांश्चापवयत् ॥ २६ ॥ तत किं कृतवानित्यतं आह—तानिति । अविद्यो व्याप्तः सुक्त । विशेदिन्विशेषेण सीदन्नवसाद ग्लानि लभागा ॥ २७ ॥ किंमनवीदित्यपेक्षायामाह—हक्क्षेमित्यादि यावद्ध्यायसंमाप्ति । हे कृष्ण, योद्धमिष्कन्त पुरत सम्यगवस्थितिममं वन्धुजनं दक्षा मदीयानि गात्राणि करचरणादीनि सीदन्ति विशीर्यन्ते । किंच मुख परि समताच्छुष्यति निर्देवीभवति ॥ २८ ॥ किंच —वेपथुश्चेति । वेपथु कम्प । रोमद्दषी रोमाञ्च । ससते निपतति । परिद्रक्षते सर्वतः

न च शकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव॥ ३०॥ न च श्रेयोऽनु पश्यामि हत्वा खजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

गात्रेषु पुरुक्तित्त्वम् ॥ २९ ॥ किं चाधैर्यमपि सद्दुत्तमित्याह—नचिति । मोहोऽपि महान्भवतीत्याह—भ्रमतीविति । विपरितिनिमित्तप्रतीतेरपि मोहो भवतीत्याह—निमित्तानीति । तानि विपरीतानि निमित्तानि यानि वामनेत्रस्पुरणा-दीनि ॥ ३० ॥ युद्धे स्वजनहिंसया फलानुपलग्माद्वि तसादुपरिरसा जायत इत्याह—न चेति ॥ ३१ ॥ प्राप्ताना युयुत्सूना हिंसया विजयो राज्य सुखानि च लब्धु शक्यानीति कुतो युद्धादुपरितिरत्याशक्क्याह—न काङ्क्ष इति । किमिति राज्यादिक सर्वाकाङ्कितत्वाज्ञ काङ्क्ष्यते तेन हि पुत्रभात्रादीना स्वास्थ्यमाधातु शक्यमित्याशक्क्षाह—

तत्र हेतु मम मनो अमतीवेति अमणकर्तृसाद्दय नाम मनस कश्चिद्विकारिवरोषो मूर्च्छाया पूर्वावस्था । चो हेतौ । यत- एवमतो नावस्थातु शक्कोमीखर्थ । पुनरप्यवस्थानासामध्यें कारणमाह—निमित्तानि च सूचकतया आसन्नदु खस्य विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि पर्याम्यनुभवामि । अतोऽपि नावस्थातु शक्कोमीखर्थ । अहमनात्मवित्त्वेन दु खिलाच्छोकनिवन्धनं क्रेशमनुभवामि, लतु सदानन्दरूपलाच्छोकाससर्गांति कृष्णपदेन सूचितम् । अत खजनदर्शने तुष्ट्येऽपि शोकाससर्गिल- अक्षणादिशेषात्त्व मामशोक कुर्विति भाव । केशवपदेन च तत्करणसामध्यम् । को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ईशो छ्द सहर्ता, तौ वाखनुकम्प्यतया गच्छतिति तद्धुत्पत्ते । भक्तदु खक्षिल वा कृष्णपदेनोक्तम् ॥ ३०॥ केशवपदेन च केश्यादिदुष्ट्रदेलनिवर्हणन सर्वदा भक्तान्पालयसीखतो मामपि शोकनिवारणेन पालयिष्यसीति सूचितम् । एव लिङ्गद्वारेण समीचीनप्रशत्तिहेतुभृततत्त्वज्ञान-प्रतिवन्धकीभृत शोकमुक्ला सप्रति तत्कारिता विपरीतप्रशत्तिहेतुभृता विपरीतबुद्धिं दर्शयति—श्रेय पुरुषार्थं दष्टमदृष्ट वा बहु-विचारणादनु पश्चादिप न पश्यामि । अस्वजनमपि युद्धे हला श्रेयो न पश्यामि । 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलमेदिनौ । परिवाब्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ॥' इस्रादिना हतस्यैव श्रेयोविशेषाभिधानादन्तुस्तु न किचित्सकृतम् । एवमस्यजनव-धेऽपि श्रेयसोऽभावे स्वजनवधे स्रतर तदभाव इति ज्ञापयितु स्वजनमित्युक्तम् । एवमनाहववधे श्रेयो नास्तिति सिद्धसाधनवारणा-वाहव इत्युक्तम् ॥ ३९॥ ननु माभूददष्ट प्रयोजन दष्टप्रयोजनानि तु विजयो राज्य सुखानि च निर्विवादानीस्त्र आह—पूर्वत्र सुखं परत फलाकाङ्गा सुपायप्रवृत्तौ कारणम् । अतस्तदाकाङ्गाया अभावात्तदुपाये युद्धे भोजनेच्छाविरहिण इव पाकादौ मम ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

वेपथु कम्प । रोमहर्षे रोमाद्य । हस्ताद्राण्डीव ससते पति । लक्नैव परि समन्ताइह्यते ॥२९॥ धैर्याभावादवस्थातु च न शक्तोमि । मे मनो भ्रमतीव च । मम मनो मोह प्राप्नोतीवेस्थ । विपरीतिनिमित्तप्रकृत्तरि मोहो भवतीसाह—निमित्ता-निमित्तानि व विपरीतानि वामनेत्रस्फुरणादीनि पश्यामि । तथाचासि निमित्त स्वजननाशो भविष्यति नतु केश्यादिमा-रणेन भवता यथा स्वजन पालित तथा स्वजनरक्षणमिति स्वयन्सबोधयति—हे केशविता । अहमनात्मवित्त्वेन दु खिलाच्छो-किन्वन्यन क्रेशमनुभवामि, ल तु सदानन्दरूपलाच्छोकाससगीति कृष्णपदेन स्वितम् । अत स्वजनदर्शने तुल्येऽिप शोकासंस्ति लिल्क्षणाद्विशेषात्त्व मामशोक कुर्विति भाव । केशवपदेन च तत्करणसामध्य केशो ब्रह्मसही वास्यनुकम्प्यतया गच्छतीति तस्युत्पते । भक्तदु स्वकिति स्वितमिति केचित् ॥३०॥ इदानीं शोकमोहाविष्टिचित्त स्वधमेऽधमेता निष्प्रयोजनता चारोपयन्नाह—नचिति । आहवे युद्धभूमौ स्वजन स्ववन्धवर्ग हला अनु पश्चच्छ्रेयो न पश्यामि । अतो निष्फल्लया बन्धुहिंसाया अधमेनिमित्ताया निवृत्तिरेव दुक्तिति भाव ॥३१॥ ननु युद्धेन शत्रू बिजयराज्यादिश्रेयसो लाभस्यावश्यमाविकिमिति नच श्रेयोऽनु पश्यामीत्यु-च्यते तथाहि चुक्तिति भाव ॥३१॥ ननु युद्धेन शत्रू बिजयराज्यादिश्रेयसो लाभस्यावश्यमाविकिमिति नच श्रेयोऽनु पश्यामीत्यु-च्यते तथाहि कफल्प॥ देवेत वचनात्सभत्तयन्तरायात्मकस्य विजयराज्यादिश्रेयसो लाभस्यावश्यापि तवानुग्रह 'यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य वित्त हराम्यहम् इति भगवद्वचनात् । तस्याद्विजयादिभवद्वत्तर्यन्तरायलमालेच्यापि । तथा काङ्क इति ध्वनयति । ननु भवतां भगवतानां स्वाये विषये विरक्ताना मास्तु खार्ये विजयाद्याकाङ्का, स्सवन्धित ते तत्र मरिष्यन्तिति किमस्याक पाण्डवाना तेनेसाह—किसित्तावित्यादिसार्वद्वेन । नोऽस्माक राज्येन किम् । तज्जन्य-कमपेकित ते तत्र मरिष्यन्तीति किमस्याक पाण्डवाना तेनेसाह—किसित्यादिसार्वद्वेत । नोऽस्माक राज्येन किम्यादिक्ति ते तत्र परिष्यन्तिति किमस्याक पाण्डवाना तेनेसाह—किसित्ति ते तत्र मरिष्यन्तिति किमस्याक पाण्डवाना तेनेसाह—किसित्ति नेसाद्वयादिसार्वद्वयादि । नोऽस्याक राज्यने किम्यादिकिति वान्यन्ति । नोऽस्याक राज्यनिक्त स्वायोदिकिति । नोऽस्याकिति । नोऽस्ति किमसाक पाण्डवाना तेनसाहित्यादिक्तार्यादिक्तिस्यादिक्तार्व । नोऽस्ति किम्यन्ति विजयादिक्तान्यन्ति । नोऽस्ति विजयादिक्तार्व । नोऽस्ति विजयादिक्ति । नोऽस्ति । नोऽस्ति । नोऽस्ति ।

६ श्रीधरीब्याख्या । संतप्यते ॥ २९॥ अन्यच--न चेति । विपरीतानि निमित्तान्यनिष्टसूचकानि शक्कनानि पश्यामि ॥ ३०॥ किंच -- न चेति । स्वजन आह्रवे युद्धे हत्वा श्रेय फल न पश्यामि ॥ ३१॥ विजयादिक फल किं न पश्यसीति चेत्तत्राह--न काङ्क हति । एतदेव प्रपञ्चयति--

<sup>🤋</sup> मधुसूदनः

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३१ ॥ येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्खक्त्वा धनानि च ॥ ३२ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वशुराः पौत्राः दैयालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३३ ॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि व्रतोऽपि मधुसूद् । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किंनु महीकृते ॥ ३४ ॥ निहस्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्ञनार्द् न ।

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

किमिति। राज्यादीनामाक्षेषे हेतुमाह—येषामिति ॥३२॥ तानेव विशिनष्टि—आचार्या इति ॥३३॥ मातुला इति । रयाला भार्याणा आतरो ध्रष्टशुम्नप्रस्तय । वध्येष्वपि स्वराज्यपरिपन्थिष्वाततायिषु कृपानुच्या स्वधमाँ शुद्धाः स्वधमा श्रेषाः स्वधाः स

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्षरी)।
॥ २९ ॥ ३० ॥ निमित्तानि लोकक्षयकराणि भूमिकम्पादीनि ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ स्थाला इति सालशब्दो
दन्त्यादि । 'नि जामातुरुत नाघा स्थालात्' इति मन्ननर्णात् । 'स्थाल्लाजानानपतीति ना लाजा लाजते स्य शूर्प स्यते.'
इति यास्क ॥ ३४ ॥ हन्तु इच्लापि मम न भनति किमुत हन्तुत्नमित्यर्थ । महीकृते पृथिव्यर्थे ॥ ३५ ॥
४ मश्चर्यनीन्यार्थ।

प्रश्तिरतुपपन्नेत्यर्थ । कृत पुनिरतरपुरुपैरिष्यमाणेषु तेषु तवानिच्छेत्यत आह—किं न इति । भोगे सुलैर्जीवितेन जीवितसाधनेन विजयेनेत्यर्थ । विना राज्य भोगान् कोरविवजय च वने निवसतामस्माक तेनैव जगित श्राधनीयजीविताना किमेभिराकाङ्कितैरिति भाव । गोशब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यधिष्ठानतया नित्य प्राप्तस्त्वमेव ममैहिकफलविरागं जानासीति सूचयन्सबोधयति गोविन्देति । राज्यादीनामाक्षेपे हेतुमाह—एतेन खत्य वैराग्येऽपि स्त्रीयानामये यतनीयमित्यपास्तम् । एकाकिनो हि
राज्यादानपेक्षितमेव । येषा तु बन्धूनामर्थे तदपेक्षित त एते प्राणान्प्राणाशा धनानि धनाशा च त्यक्ता युद्धेऽवस्थिता इति
न स्त्रार्थ स्त्रीयार्थी वाय प्रयत्न इति भाव । भोगशब्द पूर्वत्र सुखपरतया निर्दिष्टोऽप्यत्र पृथक्सुखप्रहणात्सुखसाधनविषयपर ॥ ३२ ॥ प्राणधनशब्दौ तु तदाशालक्षकौ । स्त्राणत्यागेऽपि स्वबन्ध्रनामुपभोगाय धनाशा समवेदिति तद्वारणाय
पृथम्धनप्रहणम् ॥ ३३ ॥ येषामर्थे राज्याद्यपेक्षित तेऽत्र नागता इत्याशङ्क्त्रा तान्विशिनष्टि स्पष्टम् । ननु यदि कृपया त्यमेतान्न हंिस
तिर्हे तामेते राज्यलोमेन हिनष्यन्त्येव अतस्त्वमेवैतान्हला राज्य सुद्दित्यत आह—त्रैलोक्यराज्यस्मिप हेतो तत्प्राह्यर्थमिष,
भ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

भोगैजींवितेन वा किम्। न किमपीलर्थं। राज्यायपेक्षया वने निवसतामस्माक कन्द्मूलिदना जीवन खजनरक्षण वरम्। यत सर्वप्रकारेण खबन्धुरक्षण कर्तव्यमिति खजनरक्षणेन लब्बगोविन्दनामा जगद्भुरस्लमेव गोविन्दनामा शससीति ध्वनयन्सबोधयिति-हे गोविन्देति । गोशब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यधिष्ठानतया निल्य प्राप्तस्लमेव ममैहिकफलविराग जानासीति सबोधनाशय इति केचित् ॥ ३२ ॥ येषा खीयानामर्थे नो राज्य भोगसाधनमाकािह्वतमिलिवित भोगा सुखसाधनािन सुखािन च येषामर्थे आका-हितािन त इमे प्रत्यक्षेणोपलभ्यमाना प्राणानधनािन च लक्ला सुद्धेऽवस्थिता । लक्कुमिति वक्तव्ये लक्लाप्रलयेन प्राणादिलागसाधने समरे प्रवृत्ते तत्त्यक्तुमवस्थिता अपि तत्प्रेमातिशयात्पलण्य गिम्ब्यन्तिति शङ्का न कर्तव्येति सूचयित ॥ ३३ ॥ तािन्विश्वनिष्टि—आचार्या इति । मातुला जननीभ्रातर । मार्याभ्रातार स्थाला । स्पष्टमन्यत् ॥ ३४॥ ननु खराज्यपरिपन्थिनामातताियान हननमेव युक्त, 'जिघासन्त जिघासीयात्' इति न्यायेनैतेषा हनने दोषाभावादिलाशङ्काह—एतािनति । अपि शैलोक्यराज्यस्य हेतोर्घतोऽप्येतानिस्नव्य । पृथिवीप्राप्तर्थं हि हननमेतेषामिष्यते, नच तत्प्राप्ति समीहितेति कैमुस्यन्यायेन दर्शन्यति—अपीति । नहि महदिपि शैलोक्यराज्य लब्धु खजनहिंसायै मनो मदीय स्पृह्यिति, पृथिवीप्राप्तर्थं पुनर्वन्धुवध न श्रद्

६ श्रीधरीव्याख्या।

किं न इति सार्थाभ्याम्। यदर्थमसाक राज्यादिकमपेक्षित त पते प्राणधनानि त्यनत्वा त्यागमङ्गीकृत्य युद्धार्थमवस्थिता । अत किमसाक राज्यादिमि कृत्यमित्यर्थ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ननु यदि कृपया त्वमेतान्न इसि तिहं त्वामेते राज्यकोभेन इनिष्यन्त्येन । अतस्त्वमेनैतान्हत्वा राज्य मुद्द्व तन्नाह—एतान्नेति सार्थेन । झतोऽप्यसान्धात्यतोऽप्येताक्षेकोक्यराज्यसापि हेतोस्तरप्राप्यर्थमप्यह

१ 'स्याकाः' इति नीकक्ठभृतपाठः, ६ मधुसूद्नः

# पापमेवाश्रयेदसान्हत्वैतानातत्तायिनः ॥ ३५ ॥ तसान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् । खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥

२ आन दिगरिव्याख्या।

न्यायेन दर्शयति—अपीति । निह महद्रि त्रैळोक्यळक्षण राज्य लब्ध स्वजनिहसाये मनो मदीयं स्पृहयति पृथिवी प्राह्म्यर्थं पुनर्बन्धुवध न श्रद्धामीति कि वक्तव्यमिख्यं । दुर्योधनादीना शत्रूणा निम्रहे प्रीतिप्राप्तिसभवाद्युद्ध कर्तव्यमिखाशङ्काह—निहत्येति ॥ ३५ ॥ यदि पुनरमी दुर्योधनाद्यो न निगृह्यर्ग् भवन्तसाहिं तैनिगृहीता दु खिता स्पुरिसाशङ्काह—पापमेवेति । यदीमे दुर्योधनाद्यो निद्रोंषानेवास्मानकस्माद्युद्धभूमौ हन्यु , तदैतान् 'अग्निदो गरदश्व' हत्यादिळक्षणोपेतानाततायिनो निद्रोंषस्वजनिहसाप्रयुक्त पाप पूर्वमेव पापिन समाश्रयेदिसर्थ । अथवा यद्यप्येते भवन्त्यातवायिनस्वथाप्येतानितशोच्यान्दुर्योधनादिनिहसित्वा तत्कृत पापमसानेवाश्ययेदतो नास्माभिरेते हन्तव्या हत्यर्थ । अथवा गुरुश्रातृसहर्ष्यभृतीनेतान्हत्वा वयमाततायिन स्वाम, ततश्चेतान्हत्वा हिसाकृत पापमाततायिनोऽस्मानेव समाश्रयेदिति गुद्धादुपरमणमस्माक श्रेयस्करमित्यर्थ । फळाभावादनर्थसभवाद्य परहिसा न कर्तव्यायुद्धिर्य युद्धमुपक्रम्य तेन च स्वजनपरिक्षये न सुखसुपपद्यते तेन न कर्तव्य युद्धमिन

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)

आततायिनः 'अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापह । क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते ह्याततायिन ॥ आततायिनमायान्त
४ मञ्जसूटनीव्यारया ।

अस्मान्द्रतोऽयेतात्र हन्तुमिच्छामि इच्छामि न कुर्यामह कि पुनर्हन्याम्, महीमात्रप्राप्तये तु न हन्यामिति किसु वक्तव्यमिखर्थ । मधुस्द्नेति सबोधयन्वेदिकमार्गप्रवर्तत्रस्व मगवत स्चयति ॥ ३४॥ नन्वन्यान्विहाय धार्तराष्ट्रा एव हन्तव्यास्तेषामस्यन्तक्रूरतर-तत्तहु खदातृणा वधे प्रीतिसभवादिस्यत आह—धार्तराष्ट्रान्दुर्योधनादीन्श्रातृ विहस्य स्थितानामस्याक का प्रीति स्यात् । न कापी-स्थर्थ । निहं मूढजनोन्तितक्षणमात्रवर्तिसुद्याभासलोमेन निरतरनरकयातनाहेतुर्वन्धुवधोऽस्माक युक्त इति भाव । जनार्दनेति सबो-यनेन यदि वध्या एते तिहं समेवैता इहि, प्रलये सर्वजनहिंसकलेऽिय सर्वपापाससर्गिलादिति स्चयति । नतु 'अप्तिदो गरदश्चेव शक्षपाणिर्वनापह । क्षेत्रदारहरश्चेव षडेते ह्याततायिन ॥' इति स्मृतेरेतेषा च सर्वप्रकारेराततायिलात् 'आततायिन-मायान्त हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥' इति वचनेन दोषाभावप्रतीतेर्हन्तव्या एव दुर्योधनादय आततायिन इत्याक्क्ष्याह्माह—पापमेविति । एतानाततायिगोऽिप हला स्थितानस्मान्पापमाश्रयेदेविति सवन्ध । अथवा पापमेवाश्रयेच किन्दिदन्यदृष्टमदष्ट वा प्रयोजनमित्यर्थ । 'न हिस्यात्' इति धर्मशास्त्रात् 'आततायिन हन्यात्' इत्यर्थशास्त्रस्य दुर्वस्रकात् । तदुक्त याज्ञवल्क्येन-'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारत । अर्थशास्त्रात्तु बलवान्व्यवहारत । अर्थशास्त्रात्तु बलवद्यमेशास्त्रमिति स्थिति ॥' इति । अपरा व्याख्या । नतु धार्तराष्ट्रान्न्नता भवता प्रीत्यभावेऽपि युष्मान्वता धार्तराष्ट्राणा प्रीतिरस्थवातस्ते युष्मान्द्रन्युरिस्यत आह—पापमेविति । अस्मान्हला स्थितानेतानाततायिनो धार्तराष्ट्रान्पृर्वमिष ५ माध्योत्क्रपदीषिका ।

ध्यामिति कि वक्तव्यमित्यर्थं इति प्रीम्म । मशे स्दनेन लयापि खपुत्ररक्षण कृतमिति कथमसाभि सविध्वाश कर्तव्य इति धनयन्सबोधयति—मधुसूदनेति । यद्वा मधुरित्युपलक्षण कैटमसापि । मधुकैटमयो रजस्तमसो स्दनस्ल स्वमक्त मा तद्दुमयारमकेऽस्मिन्चोरे कर्मणि नियोजयितु नार्हसीति स्वयन्नाह—मधुसूदनेति । मधुस्दनेति सबोधयन् वैदिकमार्गप्रवर्तकल मगवत
स्वयतीति केचित्। नतु बहुपकर्त्तरेष्ट्रस्य पुत्रान्दु रादावृण्णिहत्य स्थिताना युष्माक प्रीतिर्भविष्यतीति चेत्तत्राह—निहृत्येति ।
धार्तराष्ट्राण्णिहत्य नोऽस्माक का प्रीति स्थात्। न कापीत्यर्थ । अपकर्तर्यपि रहेऽपकारो न कार्य इति धतराष्ट्रसवन्धप्रदर्शनान्तय ।
तव तु दुष्टजनधातेन खसबन्धिप्रसन्नता सपयते, अस्माक तु सापि नास्ति, अस्मत्सबन्धिनामवश्यभाविनाशदर्शनादिति सूचयन्नाह
—जनार्दनेति । जनार्दनेति सबोधनेन यथेते वध्यासाहिं लमेवैताञ्जहि, प्रलये सर्वजनहिंसकलेऽपि सर्वपापाससर्गिलादिति
सूचयतीति केचित्रै ॥ ३५ ॥ नतु 'अमिदो गरदश्चैन शक्तपाणिर्धनापह । क्षेत्रदारहरश्चैन षडेते स्थातायिन ॥' इति वचनादाततायिन एतान्हला 'नाततायिवये दोष ' इति वचनाद्युष्मान्याप नाश्रयिष्यति अपिलाततायिन एतानेवेस्यत आह—पापिमिति।

६ श्रीधरीव्याग्व्या।

हन्तु नेच्छामि । किं पुनर्सेहीमात्रप्राप्त्यथैमित्यर्थै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ नतुच 'अञ्जिदो गरदश्चैव शक्तपाणिर्धनापह । क्षेत्रदारापहर्ता ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यारूया ।

॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ ३३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ १९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अत्रप्त स्वधंसमात्रतयैव

यद्यप्येते न पर्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥ ३७॥ कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसान्निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं पपर्यद्विर्जनार्दन॥ ३८॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

त्याह—स्वजनं हीति ॥ ३६ ॥ कथं तर्हि परेषा कुळक्षये स्वजनहिंसायां च प्रवृत्तिस्तत्राह—यद्यपीति । छोभोपहतबुद्धित्वात्तेषा कुळक्षयादिप्रयुक्तदोषप्रतीत्यभावात्प्रवृत्तिविक्षम्भ संभवतीत्वर्थं ॥ ३७ ॥ परेषामिवास्माकमपि प्रवृत्तिविस्तम्भ सभवेदिति चेन्नेत्याह—कथमिति । कुळक्षयेति । कुळक्षये मित्रद्रोहे च दोष प्रपश्यितस्या-भिसाहोषग्राबिद्यत पाप कथ न ज्ञातन्य तद्ज्ञाने तत्परिहारासभवादतोऽस्मात्पापानिवृत्त्यर्थं तज्ज्ञानमपेक्षितमिति

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )
हन्यादेवाविचारयन । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥' इति । यद्यप्येव तथापि एतान्हत्वा अस्मान्पापमेव
आश्चयेत् । आततायिवधो हि अर्थशास्त्रविहितः । 'न हिस्यात्सर्वा भूतानि' इतितु धर्मशास्त्रम् । तच पूर्वस्यात्प्रवलम् ।
यथोक्त याज्ञवल्क्येन—'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु वलवान्व्यवहारत । अर्थशास्त्रानु वलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थिति ॥' इति ।
अस्मान्हत्वा एतान् आततायिन पापमेवाश्चयेदित्यपरा योजना । तथाच एत एवास्मद्रधेन नश्यन्तु नतु वयमेतेषा
४ मञ्चस्त्रनीव्याख्या ।

पापिन साप्रतमिप पापमेवाश्रयेन्नान्यिकिचित्सुखिमिखर्थ । तथा चायुध्यतोऽस्मान्ह्लैत एव पापिनो भविष्यन्ति नास्मार्कं कापि क्षिति पापासवन्यादिस्मिप्राय ॥ ३५॥ फलामावादनर्थसमवाच परिहसा न कर्तव्येति 'नच श्रेयोऽतुपर्यामि' इस्लारभ्योक्त तद्रुपसहरित । अदृष्टफलामावोऽनर्थसमवश्च तच्छब्देन परामृश्यते । दृष्टसुखाभावमाह—स्वजनं हीति । माधवेति लक्ष्मीपितिखान्नालक्ष्मीके कर्मणि प्रवर्तियतुमर्ह्सीति भाव ॥ ३६॥ कथ ति परेषा कुलक्षये खजनिहसाया च प्रवृत्तिस्तत्राह—लोभोपहतबुद्धिखात्तेषा कुलक्षयादिनिमित्तदोषप्रतिस्थानाभावात्प्रवृत्ति सभवतीखर्थ । अतएव मीष्मा- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

एतामातताथिनो हलाऽस्मानेव पापमाश्रयेत् । 'द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमण्डलमेदिनो । परिवाब्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥' इलादिना हतस्य पापापगमाच्छ्रेयोविशेषाभिधानात् हननकर्तृभूतानस्मानेव हिंसानिबन्धन पापमाश्रयेदिति 'आततायिनमाया-म्तं हम्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥' इति वचन लर्थशास्त्रलेन दुर्बललात् 'न हिंसात्सर्वा भूतानि' इति प्रबक्त धर्मशास्त्रण बाध्यते । तदुक्त याज्ञवल्क्येन 'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारत । अर्थशास्त्रातु बलवद्भशास्त्रमिति स्थिति ॥ इत्यभिप्राय । युद्धायानुखतानस्माम्हलैतानाततायिन । पापमेवाश्रयेदिति वा, एतान्हलाततायिनोऽस्मानेवेति वेति पस्त्रप्रयेऽपि एतदादेईननिकयाप्रति कर्तृले क्लाप्रस्य स्थिलादिक्तयामध्याहत्योपपयते । एव युद्धस्य निष्फलतामनर्थहेतुतां चोपपाद्योपसहरति—तस्मादिति । ब्रह्मविद्यापतिलाक्तत्साधने प्रवर्त्तयितुमईसि नलस्मिन्केश्चादे कर्मणीति स्चयनाह—माध्यवित । स्वजनसुखेन सुखार्थस्य राज्यलक्ष्मीपतिलाक्तत्साधने प्रवर्त्तयितुमईसि नलस्मिन्केश्चादे कर्मणीति स्चयनाह—माध्यवित । स्वजनसुखेन सुखार्थस्य राज्यलक्ष्मीपतिलाक्त स्वजननाशेन सुखाजनकलात्स्वान हला कथ सुखिन स्थाम, स्तिकेचित् ॥ ३६ ॥ ननु स्वजनहिंसाङ्कतस्य दोषस्योभयेषा समानलायथा ते पाप न पश्चित तथा भवद्भिरपि न क्षेयमिति चेत्त-माह—यद्यपीति । लोमेनोपहत चेतो येषा ते लोभोपहतचेतस्लादेते कुलक्षयकृत दोष मित्राणा द्रोहे च पातकं यद्यपि न क्षेयमिति चेत्त-माह—यद्यपीति । लोमेनोपहत चेतो येषा ते लोभोपहतचेतस्लादेते कुलक्षयकृत दोष मित्राणा द्रोहे च पातकं यद्यपि न

प पंडेते शाततायिन ॥' इति स्मरणात् । अग्निद इत्यादिभि पड्मिरपि हेतुभिरेते तावदाततायिन । आततायिनां च वधो युक्त यव । 'आततायिनमायान्त इन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवधे दोषो इन्तुभैवति कथ्यन ॥' इति वचनात्त्राह साथन—पापिति । 'आततायिनमायान्तम्' इत्यादिकमधैशास्त्रं धर्मशास्त्राहुर्वस्त्रम् । यथोक्त याववत्स्येन—'स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु वस्रवान्ययद्वारतः । अधैशास्त्रान्तु वस्रवान्ययद्वाद्वधर्मत्वाचैतद्वधस्य न चेद्र शुख त्यादित्याह—स्वजम होति ॥ ३६ ॥ नमु तवतिषामि वन्युवधदोषे समाने सति यथैवैते वन्युवधदोपमत्रीहत्य युद्ध प्रवर्तन्ते तथैव भवानिष प्रवर्तता किमनेन विषादेनत्यत आह—यद्यपीति द्वान्याम् । राज्यस्त्रोभेनोपहत अष्ट-

६ श्रीघरीव्याख्या ।

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कर्माण्यतिष्ठन्विशेषियेत्युत्तर दास्यते—निष्ट्य घातराष्ट्रानिति । आततायिना इनने पापनेव कर्त् । अतोऽयमर्थः । पापेव तावदेते-इन्यान्वत्रयो इताः । परतत्रीकृतांसाक्ष निष्ट्यासानिप पापमाभयेत् । पापमत्र छोभवशास्त्र्वस्यादिदोषदर्शनम् ॥ ३५ ॥ अतएव क्रुछादि-

१ मधुसूबगः.

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९॥ अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ ४०॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

पापपरिहारार्थिनामसाक न युक्ता युद्धे प्रवृत्तिरित्यर्थ ॥ ३८॥ कोऽसौ कुलक्षये दोषो यहर्शनाद्युष्माक युद्धादु-परितरपेक्ष्यते तन्नाह—कुलेति । कुलस्य हि क्षये कुलसबन्धिरन्तना धर्मास्तत्तद्विह्मित्रोद्धित्यासाध्याः नाशमुपयान्ति । कर्तुरभावादित्यर्थ । धर्मनाशेऽपि कि स्यादिति चेत्तत्राह—धर्म इति । कुलप्रयुक्ते धर्मे कुलनाशादेव नष्टे कुलक्षयकरस्य कुल परिशिष्टमिलकमपि तदीयोऽधर्मोऽभिभवति । अधर्मभूयिष्ठ तस्य कुलं भवतीत्यर्थ ॥ ३९ ॥ कुलक्षयकृतेऽविष्टकुलस्याधर्मप्रवणत्वे को दोष स्यादिति तन्नाह—अधर्मेति । पापप्रचुरे कुले प्रसुताना स्त्रीणा प्रदुष्टत्वे कि दुष्यति तन्नाह—स्त्रीष्टिवति ॥ ४० ॥ वर्णसकरस्य दोषपर्य-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)

वधेन नङ्क्याम इति भावः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ननु 'आहूतो न निवर्तेत बूतादिप रणादिप' इति 'विजितं क्षित्रि-यस' इति च युद्धादिनवृत्तििहंसया च वृत्ति क्षित्रियसेष्टा तत्कथ युद्धान्नवृत्तिमिच्छसीत्याशङ्कभाह—कथामिति। सा हि छोभम् छिका स्मृति कुछक्षयदोषविधिना बाध्यते । यथा 'औदुम्बरीं स्पृष्ट्वोद्धायेत्' इति स्पर्शनविधिना विरुद्धा सती 'औदुम्बरी सर्वा वेष्टियतव्या' इति सर्ववेष्टनस्मृतिर्वाध्यते छोभम् छकत्वात्तद्धत् । नहि विधिमात्राद्यात्किचित्कर्तव्यम् । इयेनादीनामधर्मे रूपाणामप्यवश्यानुष्ठेयत्वापत्ते । तस्याद्यत्कछतो न दुष्यति तदेव विहित धर्मरूपमनुष्ठेयम् । यथोक्तम्— 'फछतोऽपि च यत्कर्म नानर्थेनानुबध्यते । केवछ प्रीतिहेतुत्वात्तद्धर्म इति कथ्यते ॥' इति । स्येनादिवत्पापानुब-निधत्वात् युद्ध त्याज्यमेवेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ प्रणस्यन्ति अनुष्ठातृणा वृद्धानामभावात् । अवशिष्ट बाछादिरूपं वंश

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

दीना बिष्टानां बन्धुवघे प्रवृत्तलाच्छिप्टाचारलेन वेदमूळलादितरेषामि तत्प्रवृत्तिस्चितेलापतम् । 'हेतुदर्शनाच' इति न्यायात् । तत्रहि लोभादिहेतुदर्शने वेदमूळल न कल्प्यत इति स्थापित ययप्येते न पश्यन्ति तथापि कथमस्माभिनं ह्रेयमित्युत्तरश्चोकेन सबन्ध ॥ ३० ॥ नतु ययप्येते लोभात्प्रवृत्तास्थापि 'आहूतो न निवर्तेत यूतादिप रणादिपि' इति 'विजित क्षत्रियस्य' इत्यादिभि क्षत्रियस्य युद्ध धर्मो युद्धार्जित च धर्म्यं धनमिति शास्त्रे निश्चयाद्भवता च तैराहूतलाद्युद्ध प्रवृत्तिरुचितेवेलाशङ्काह—अस्मात्पापाद्धन्ध्वधफळकयुद्धरूपात् । अयमर्थ —श्रेय साधनताज्ञान हि प्रवर्तक श्रेयश्च तद्य-दश्चेयोऽनजुबन्धि । अन्यथा श्येनादीनामिप धर्मलापते । तथाचोक्तम् 'फळतोऽिप च यत्कर्म नानर्थेनातुबध्यते । केवलप्रीतिहे-तुलात्दर्म इति कथ्यते ॥' इति, ततश्चाश्रेयोतुबन्धितया शास्त्रप्रतिपादितेऽिप श्येनादाविवास्मिन्युद्धेऽिप नास्माक प्रवृत्तिरुचिति ॥ ३८ ॥ एवच विजयादीनामश्रेयस्लेनानाकाङ्कितलाच तदर्थं प्रवर्तितव्यमिति द्रव्यितुमनर्थानुबन्धिलेनाश्रेयस्लमेव प्रपध्याद्वाह—सनातना परम्पराप्राप्ता कुळधर्मा कुळोचिता धर्मा कुळक्षये प्रणश्यन्ति कर्त्वरभावात् । उत अपि अग्निहोत्राच्चनुष्ठातृपुरुष्वनाञ्चेन धर्मे नष्टे । जाल्यमित्रायमेकवचनम् । अविद्येष्ट बळादिह्य कुल्हमपि कुळमधर्मोऽभिभवति लाघीन-

#### ५ आष्योत्कर्षदीपिका।

पर्यन्ति तथाप्यसाभि कथ न होयमिति परेणान्वय ॥ ३०॥ अस्तात्पापिश्ववितितु निवृत्त्यर्थं कुलक्षयकृत दोष प्रकर्षेण पर्य-द्भिरसाभिस्तद्दोषशिब्दत पाप कथ न ज्ञातव्य, तस्तात्पापपरिज्ञान विना तत्र प्रवृत्तिपरिहारासभवात्त्रज्ञानमेवोचित पापिश्ववितितु नतु पापसाथके युद्धे प्रवितितु तद्ज्ञानमिति भाव । सदैव निर्लितस्य तवैव परमेश्वरस्य प्रलयादौ जनानामर्दनेन पापसश्वेषो नल-न्यस्रोति सूचयन्सबोधयति—हे जनार्दनेति ॥ ३८॥ कोऽसौ कुलक्षयकृतो दोष इत्यपेक्षायामाह—कुलक्षय इति । कुलस्य हि क्षये कुलकर्तृका कुलोचिता धर्मा सनातनाश्चिरंतनास्त्रकर्तृणामभावाद्यकर्षण नरयन्ति । धर्मे नष्टे च यत्स्यात्तदाह—धर्मे इति । धर्मे नष्टे तत्कर्तृकुलनाशाद्धमें नष्टे सति कुलक्षयकर्तुरविष्ठि कुल्कं सर्वमिष कुलमधर्मोऽभिभवति । अधर्मभूयिष्ठ तस्य

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

विवेक चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो यद्याप दोष न पश्यन्ति तथाप्यसामिदींष प्रपश्यद्भिरसात्पापान्निवर्तितु कथ न हेयम्। निवृ-त्तावेव दुद्धि कूर्तम्मेलये. ॥ ३८ ॥ तमेव दोष दर्शयति—कुळक्षय इति । सनातना परम्पराप्राप्ता । उत अपि अवशिष्ट कुळम-धर्मोऽभिभवति ब्यामोति ॥ ३९ ॥ ततश्च अधर्मोभिभवादिति ॥ ४० ॥ एव सति—संकर इति । तेषां कुळन्नाना पितर. पतन्ति । हि संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकिकयाः ॥ ४१ ॥
दोषैरेतैः कलग्नानां वर्णसंकरकारकैः।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ ४२॥

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

वसायितामादर्शयति—संकर इति । कुछक्षयकराणा दोषान्तर समुचिनोति—पतन्तीति । कुछक्षयकृता पितरो निरयगामिन सभवन्तीत्वत्र हेतुमाह—लुतेति । पुत्रादीना कर्तृंणामभावाङ्क्षता पिण्डस्योदकस्य च क्रिया येषा ते तथा । तत्रश्च प्रेतत्वपरावृत्तिकारणाभावाज्ञरकपतनमेवावश्यकमापतेदित्यर्थ ॥ ४१ ॥ कुछक्षयकृतामेतैरुदाहतेदोंपैर्वर्ण-सकरहेतुभिर्जातिप्रयुक्ता वशायुक्ताश्च धर्मा सर्वे समुत्साचन्ते तेन कुछक्षयकारणाद्युद्धादुपरितरेव श्रेयसीत्याह— दोषैरिति ॥ ४२ ॥ किच जातिधमेषु कुछधमेषु चोत्सक्षेषु तत्तद्धमीवर्जिताना मनुष्याणामनिषकृताना नरकपतनश्ची-

## ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)

धर्मलोपादधर्मोऽभिभवति ॥ ३९ ॥ दुष्टासु पुत्रार्थं वर्णान्तरसुपासीनासु ॥ ४० ॥ कथ तार्हं जामद्द्रयेन रामेण क्षत्रियेषु हतेषु तत्स्रिय पुन पुनर्शक्षणेभ्य पुत्रान् जनयामासुरित्युपाख्यायते, कथ वा घृतराष्ट्राद्दीनामसकरजत्व-मित्याशङ्कयाह—पतन्तीति । हिशब्दो वैदिकी प्रसिद्धिं द्योतयि । सा हि 'न शेषो असे अन्यजातमित्त' इति श्रुति । अन्यसाज्ञात शेषोऽपत्य नास्तीति तद्र्थं । 'अन्योद्र्यों मनसापि न मन्तव्यो ममाय पुत्र' इति यास्कवचनाच । 'ये यजामहे' इति शास्त्रात् ये वय सस्ते वय यजामह इत्यर्थकादृश्यमानस्य पित्रादे सशान्यप्रसत्वाद्य मम पितैवेति निश्चयस्य दु साध्यत्वात् । मन्नश्च 'योऽहमिस स सन्यजे'। ब्राह्मणेऽर्थवाद्श्च 'नचेतिद्वद्यो ब्राह्मणा स्त्रो वयमब्राह्मणा वा' इति । तसाद्वीजपतेरेव पिण्डादिप्राप्तिनंतु क्षेत्रपतेरिति छुप्तपिण्डोदकिक्रयत्वाद्वश्य पितृणा पातो मवति । क्षेत्रजपुत्रस्मृतिस्तु इह लोके वशस्थापनमात्रपरा नतु तेन क्षेत्रपते कश्चिटामुष्टिमक उपकारोऽस्ति । उदाहतश्रुतिविरोधात् । अय च सकरोऽसाभि स्त्रय कृतश्चेदवश्यमस्नान्वाधिष्यत एवेति भाव ॥ ४१ ॥

# ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

तया व्याप्नोति । उत्तराब्द कृतस्वपदेन सबध्यते ॥ ३९ ॥ अस्मदीयै पतिभिर्धर्ममितिकम्य कुलक्षय कृतश्चेदसाभिरिपे व्यभिचारे कृते को दोष स्यादिखेव कुतर्कहृता कुलिख्चय प्रदुष्येयुरिखर्थ । अथवा कुलक्षयकारिपतितपतिसबन्धादेव स्त्रीणा दुष्टलम् 'आग्रुद्धे सप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषित ' इत्यादिस्मृते ॥ ४० ॥ कुलस्य सकरश्च कुलव्नाना नरकायेव भवतीत्यन्वय । न केवल कुलव्नानामेव नरकपात किंद्ध तिपतृणामपीत्याह—पतन्तीति । हिशब्दोऽप्ये हेतौ वा । पुत्रादीना कर्तृणामभावाह्या पिण्डस्योदकस्य च किया येषा ते तथा कुलव्नाना पितर पतन्ति नरकायैवेत्यनुषद्ग ॥ ४९ ॥ जातिधर्मा क्षत्रियलादिनिबन्धना , कुलवर्मा असाधारणाश्च एतैदेंषिकत्साद्यन्ते उत्सन्ना कियन्ते । विनाश्यन्त इत्यर्थ ।

## ५ साध्योत्कर्पदीपिका ।

कुल भवतीखर्थं ॥ ३९ ॥ ततश्र किं स्पादत आह—अधर्मेति । अधर्मेणामिभवादधर्मबाहुस्यात्कुलक्षिय प्रकर्षेण दुष्यन्ति दुष्टा व्यभिचारिण्यो भवन्ति । कुलक्षयकारिपतितपतिसबन्यादेव क्षीणा दुष्टलम् 'आ धुद्धे सप्रतीक्ष्यो हिं महापातकद्षित ' इत्यादिन्स्मृतेरित्यपि केचित् । ताधु च दुष्टासु यत्सात्तदाह—क्षीिष्वित । श्रीषु दुष्टासु वर्णसकरो जायते । सर्वानर्थमूलभूता वर्मसाधनाद्यु-द्धादस्यद्पकर्षणमेव कर्त्तुमर्हसि नतु तत्र प्रवर्तनमिति सूचयन्नाह—कुण्णेति । हे प्रष्णकुलोद्भव, कुलमर्यादाभिज्ञस्लमेतत्कथ न जानासि, ज्ञाला च किमर्थमुपेक्षस इति ध्वनयन्सबो वयति—वार्णोग्रेति ॥ ४० ॥ वर्णसकरस्य दोषपर्यवसायिता दर्शयति—स्मर इति । वर्णसकर कुल्हाना कुल्हननकर्तृणा कुलस्य वाधर्माभिभृतस्य नरकायीव नरकप्रदानायैव जायत इत्यनुष्ठ । कुलस्य सकरश्च कुल्हाना नरकायैव भवतीत्यन्वय इति केचित् । न केवल तेषामेव नरकायापितु तत्पितृणामपीत्याह—पतन्तीति । एषा कुल्हाना कुलस्य चितर पतन्ति निरयगामिनो भवन्ति । हि यस्माक्षुप्ता पिण्डोदकयो किया येषा ते । तत्कर्तृणा पुत्रपौत्रान्धिनामभावात् । तत्वश्च प्रेतलादिनिवृत्तिकारणाभावात्तेषा निरयपतनमेवावस्यमायातिसत्यर्थ ॥ ४९ ॥ कुल्हानामेतैरक्तेदीवैविर्णसन्तरस्य कारकैहेतुभि जातिप्रयुक्ता धर्मा कुलप्रयुक्ताश्च वर्मा सर्वे शाश्वताश्चरन्ताः समुत्सायन्ते उत्सन्ना विनष्टा कियन्ते

# श्रीघरीव्याख्या ।

यसाङ्कारा पिण्डोदकाक्रिया येषा ते ॥ ४१ ॥ उक्त दोषमुपसहरति—दोषेरिति द्वाभ्याम् । उत्साधन्ते छुप्यन्ते जातिधर्मा वर्णधर्मा

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ ४३ ॥ अहो वत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुखताः ॥ ४४ ॥ यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४५ ॥ संजय उवाच ।

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः॥ ४६॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसवादे अर्जुन-विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय ॥ १॥

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ह्यादनधंकरमिद्रमेव हेयमित्याह—उत्सन्नेति । यथोक्ताना मनुष्याणा नरकपातस्यावश्यकत्वे प्रमाणमाह— इत्यनुशुश्रमेति ॥ ४३ ॥ राज्यप्राप्तिप्रयुक्तसुखोपभोगलब्धतया स्वजनहिसाया प्रवृत्तिरस्याक गुणदोष्विभागविज्ञान-वतामितकष्टेति परिश्रष्टहृदय सन्नाह—अहो वतेति ॥ ४४ ॥ यद्येव युद्दे विमुख सन्परपरिभवप्रतीकाररहितो वर्ते-थास्तर्हि त्वा शस्त्रपरिग्रहरहित शञ्ज शस्त्रपाणयो धार्तराष्ट्रा निगृह्णीयुरित्याशङ्क्याह—यदीति । प्राणन्नाणादपि प्रकृष्टो धर्म प्राणमृतामिहंसेति भाव ॥ ४५ ॥ यथोक्तमर्जुनस्य वृत्तान्त सजयो धतराष्ट्र राजान प्रति प्रवेदितवास्तमेव ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

एतदेव विद्युणोति द्वाभ्याम्—दोषैरिति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ सख्ये सम्रामे ॥ ४६ ॥ इति श्रीनैलकण्ठीये भगवद्गीतासु प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

॥ ४२ ॥ ततश्च प्रेतलपरावृत्तिकारणाभावाचरके एवं केवल निरन्तर वासो भवति ध्रुवमित्यनुग्रुश्चमेत्याचार्याणा मुखाद्वय श्रुतवन्तो न खाभ्यूहेन कल्पयाम इति पूर्वोक्तस्यैव दढीकरणम् ॥ ४३ ॥ बन्धुवधपर्यवसायी युद्धाध्यवसायोऽपि सर्वथा पापिष्ठतर कि पुनर्युद्धमिति वक्तु तदध्यवसायेनात्मान शोचचाह—यदीदृशी ते बुद्धि कुतस्तर्हि युद्धाभिनवेशेनागतोऽ-सीति न वक्तव्यम् । अविमृश्यकारितया मयौद्धत्यस्य कृतलादिति भाव ॥ ४४ ॥ ननु तव वैराग्येऽपि भीमसेनादीना युद्धोत्सुकलाद्धन्धुवधो भविष्यस्येव लया पुन कि विधेयमित्यत आह—प्राणादिप प्रकृष्टो वर्म प्राणमृतामहिंसा पापानि- ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

॥४२॥ ततो यद्भवित तदाह—उत्सन्नेति । उत्सन्ना विनष्टा कुलधर्मा जातिधर्माश्च येषा तेषा मनुष्याणा नरके नियत नियमेन वासो भवतीखनु श्रुश्व साम्रादाचार्याच श्रुतवन्त , कुलक्षयहेतु भूत्यु द्धकर्वृणामस्माक नरकपतन प्रौव्यात्तसमानि श्रुति के श्रेयसीति नरकात्राणार्थिभिर्जने प्रार्थ्यमान खामहमपि तत्राणाय प्रार्थयामीति व्वनयन्नाह—हे जनार्दनेति ॥४३॥ राज्यप्राप्तिसुखोपमोगलोमेन युद्धार्थमत्रागमनमपि शोचनीयमिलाह—अहो इति । अहो बतेखलन्तखेदै । वय महत्पाप कर्तु व्यवसिता निश्चिता । यद्माज्यसुखलोमेन खजन हन्तु मुवता युद्धोद्योगेनात्रागता ॥४४॥ ननु खरक्षणाय व्यापारमकुर्वाण शस्त्रपरिष्रहरित खा धार्त-राष्ट्रा रणे निहन्युरितिचेत्तत्राह—यदीति । येतु ननु तव वैराग्येऽपि भीमसेनादीना युद्धोत्सुक्कात्तरकृतो बन्धवधो भविष्यत्येव

# ६ श्रीधरीव्याख्या ।

कुळधर्माश्च । चकारादाश्रमधर्मादयोऽपि गृह्यन्ते ॥ ४२ ॥ उत्सच्चेति । उत्सच्चा कुळधर्मा येषामित्युत्सव्वजातिधर्मादीनामप्युपळक्षणम् । अनुशुश्चम श्चतवन्तो वयम् । 'प्रायश्चित्तमकुवाणा पापेषु निरता नरा । अपश्चात्तापिन कष्टाविरयान्यान्ति दारुणान् ॥' इत्यादिवचनेभ्य ॥ ४३ ॥ वन्धुवधाध्यवसायेन सतप्यमान आह—अहो इति । स्वजन इन्तुमुखता इति । यत स्तन्महत्पातक कर्तुमध्यवसाय कृतवन्तो वयम् । अहो वत कष्टमित्यर्थे ॥ ४४ ॥ एव सतप्त सन्मृत्युमेवाशासान आह—यदीति । अकृतप्रतीकार तृष्णीमुपविष्ट मा यदि ७ अभिनवग्रसाचार्येन्याख्या ।

धमाणामुपेक्षक करोति—स्वजन हि कथमिलादिना ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ विशेषफळबुद्धा हन्तव्यादिविशे घबुद्धा च इनन महापातकमिलेतदेव सक्षिप्याभिघातु परितापातिशयसूचनायात्मगतमेषार्जुनो चचनमाह—अहो बतेति । वयमिति

<sup>🤋 &#</sup>x27;अर्द गतौ याचने च' इति घातुः 🔻 नधुसूदन

# २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

प्रवेदनप्रकार दर्शयति—एविमिति । प्रदर्शितेन प्रकारेण भगवन्त प्रति विज्ञापन कृत्वा शोकमोहाभ्यां परिभूतमा-नस सम्नर्जुन सख्ये युद्धमध्ये शरेण सहित गाण्डीव स्वक्त्वा न योत्स्येऽहमिति बुवन्मध्ये रथस्य संन्यासमेव श्रेयस्कर मत्वोपविष्टवानिस्थर्थं ॥ ४६ ॥ इति परमहसश्रीमदानन्दगिरिकृतटीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

ष्पते तसाजीवनापेक्षया मरणमेव मम क्षेमतरमत्यन्त हित भवेत्। 'त्रियतरम्' इति पाठेडिप सएवार्थ । अप्रतीकारं सप्राणत्राणाय व्यापारमकुर्वाण बन्धुवधाध्यवसायमात्रेणापि प्रायश्चित्तान्तररहित वा । तथाच प्राणान्तप्रायश्चित्तेनैव द्युद्धिर्भविष्यतीखर्थ ॥ ४५ ॥ तत कि वृत्तमित्यपेक्षाया सख्ये सप्रामे रथोपस्थे रथस्योपर्युपविशेश । पूर्व युद्धार्थमवलोकनार्थं चोत्थित सन् शोकेन सविष्र पीडित मानस यस्य स ॥ ४६ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यविश्वेश्वरसरस्वतीपादिषण्यसूनुमधुसूद्वसरस्वतीविरचिताया श्रीमद्भगवद्गीतागूढार्थदीपिकाया प्रथमोऽघ्याय ॥ १॥

## ५ मान्योत्कर्षदीपिका।

लया पुन किं कार्यमिखत आह—यदीति तदुपेक्ष्यम् । मूले शङ्कानुगुणस्योत्तरस्याभावात् । क्षेमतरं हिततर पापानिष्पत्ते ॥ ४५ ॥ एतद्वृत्तान्त सजयो वृतराष्ट्र प्रत्यावेदितवानिखाह—संजय इति । एवमुक्ला उक्तेन प्रकारेण श्रीकृष्ण प्रति विज्ञापन कृला पूर्व ग्रूराणामवलोकनायोत्थितोऽर्जुन परया कृपयाविष्ट । शोकप्रहण मोहस्याप्युपलक्षणार्थम् । शोकमोहाभ्या सम्यगुद्धिम मनो यस्य स एतादश सन् सख्ये सम्माभूमिमध्ये शरेण सहित चाप कार्मुक विस्त्र्य खक्ला रथोपस्थे रथस्योपरि उपाविशत् उपविश्वानिखर्थं ॥ ४६ ॥ इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यबालस्वामिश्रीपादिष्कियदत्तवशावतसरामकुमारस्त्रुधनपतिविदुषा विरचिताया गिताभाष्योत्कर्षवीपिकाया प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥

# ६ श्रीधरीक्याख्या ।

इनिष्यन्ति तर्हि तद्धनन मम क्षेमतरमत्यन्त हित भवेत्। पापानिष्पत्ते ॥ ४५॥ तत किं वृत्तमित्यपेक्षायां सजय उवाच—एव-मिति । सख्ये सम्रामे । रथोपस्थे रथस्योपरि । उपाविशदुपविवेश शोकेन संविग्न प्रकम्पित मानसं चित्त यस्य स ॥ ४६॥ इति श्रीसुबोधिन्या द्वीकाया श्रीधरस्वामिविरचिताया प्रथमोऽध्याय ॥ १॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कौरवपाण्डवभेदभिकाः सर्वएवेत्सर्थं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ एव सर्वेष्विवेकिषु मम विवेकित किसुचित तावशुद्धान्निवर्तनम् । एतन्तृचितिम-त्याह—यदि मामिति । तदत्र सम्रहस्रोक — 'विद्याविद्योभयाचात्तसम्बद्धविवदीकृत । युक्तया द्वयमपि त्यक्त्वा निर्विवेको भवेन्सुनि ॥' ४५ ॥ ४६ ॥ इति महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादविरचिते गीतार्थसम्हे प्रथमोऽध्याय ॥ १ ॥



# द्वितीयोऽध्यायः।

संजय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्चपूर्णोकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥

श्रीभगवानुवाच । कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे सम्रुपस्थितम् । अनार्यज्ञष्टमखर्ग्यमकीर्तिकरमर्ज्जन ॥ २ ॥

२ आन दगिरि याख्या।

अहिंसा परमो धर्मो भिक्षाशन चेलेवलक्षणया बुद्धा युद्धवैमुख्यमर्जुनस्य श्रुत्वा स्वपुत्राणा राज्येश्वर्यमप्रचिलतम-वधार्य स्वस्थहृदय धतराष्ट्र दृष्ट्वा तस्य दुराशामपनेष्यामीति मनीषया सजयस्य प्रत्युक्तवानित्याह—सजय इति । परमेश्वरेण स्मार्यमाणोऽपि कृत्याकृत्ये सहसा नार्जुन सस्मार विपर्ययप्रयुक्तस्य शोकस्य दृढतरमोहहेतुत्वात्तथापि त भगवान्नोपेक्षितवानित्याह—तं तथेति । त प्रकृत पार्थं तथा स्वजनमरणप्रसङ्गदर्शनेन कृपया करुणयाविष्टमिष्ठित-मश्चिम पूर्णे समाकुले चेक्षणे यस्य तमश्चव्यासतरलाक्ष विषीदन्त शोचन्तमित् वश्च्यमण वाक्य सोपपत्तिक वचन मश्चनामानमसुर सूदितवानिति मशुसूदनो भगवानुक्तवान्नतु यथोक्तमर्जुनमुपेक्षितवानित्यर्थं ॥ १ ॥ किं तद्वाक्यमित्य

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

अर्जुने युद्धादुपरते मत्पुत्रा निष्कण्टक राज्य प्राप्सन्तीत्याशावन्त राजान प्रति सजय उवाच—तं तथेति । तमर्जुनम् । तथा 'स्वजन हि कथ हत्वा सुखिन साम माघव' इत्युक्तप्रकारेण कृपया खेहेन, नतु व्यया परदुःखप्रहाणेच्छारूपया । तसा परदौर्वस्यनिश्चयोत्तरमाविन्या अर्जुने 'यदि वा नो जयेयु' इति स्वपराजय-माशङ्कमाने दुर्भणत्वात्, 'यानेव हत्वा न जिजीविषाम' इति खेहातिशयस्चकवाक्यशेषविरोधाच । आविष्टं ध्याप्तम् । विषीदन्तं 'सीदन्ति मम गात्राणि' इत्यादिना उक्तरूप विषाद प्राग्नुवन्तम् । इद वश्यमाण वाक्य वचनीयं उवाच । मधुसूदन इति दुष्टहन्तृत्वादेवार्जुनं निमित्तीकृत्य त्वत्युत्रानिप हनिष्यत्येवेति त्वया जयाशा म कार्येति भाव ॥ १ ॥ अर्जुनमुद्योजयन् श्रीभगवानुवाच—कृत इति । कश्मल वैक्कव्यम् । विषमे युद्ध-

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

अहिंसा परमो धर्मी भिक्षाशंन चैत्वेवलक्षणया बुद्धा युद्धवैमुख्यमर्जुनस्य श्रुला खपुत्राणा राज्यमप्रचित्तमवधार्य ध्वस्यहृदयस्य धृतराष्ट्रस्य हर्षनिमित्ता तत किंवृत्तमित्याकाङ्क्षामपनिनीषु सजयस्त प्रत्युक्तवानित्याह वैश्वम्पायन । कृपा ममैत इति व्यामोहनिमित्त केहिवशेष । तया खभावसिद्धया आविष्ट व्याप्तम् । अर्जुनस्य कमेल कृपायाश्च कर्तृल बदता तस्या आगन्तुकल व्युद्ध्तम् । अतएव विषीदन्त केहिवषयीभृतखजनविच्छेदाशङ्कानिमित्त शोकापरपर्यायश्चित्तव्याकुलीभावो विषाद्ध्तं प्राप्नुवन्तम् । अत्र विषादस्य कमेलेनार्जुनस्य कर्तृलेन च तस्यागन्तुकल सूचितम् । अत्र वृष्ट्याविषादवशादश्चिभ पूर्णे आकुले दर्शनाक्षमे चेक्षणे यस्य तम् । एवमश्चपातव्याकुलीभावाख्यकार्यद्वयजनकत्या परिपोष गताभ्या कृपाविषादाभ्यामुद्विम तमर्जुनिमिदं सोपपत्तिकं वश्यमाण वाक्यमुवाच नत्त्पेक्षितवान् । मधुसूदन इति स्वय दुष्टनिष्टकर्ताऽर्जुन प्रस्रिप तथैव वश्य-तिस्ति भाव ॥ १ ॥ तदेव भगवतो वाक्यमवतारयित—श्चीभगवानुवाचिति । एश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशस अय । ५ माच्योत्कवर्षीपिका ।

एव रबोपस्थ उपविष्टमर्जन भगवान्तिमुक्तवानित्याकाङ्काया सजय उवाच—तिसित । यैत्विहिंसा परमो धर्मो भिक्षाशनं चेत्वेव लक्षणया बुद्धा युद्धवैमुख्यमर्जनस्य श्रुता खपुत्राणा राज्यमप्रचितिसित्यवधार्य खस्यहृदयस्य धृतराष्ट्रस्य हर्षानिमित्ता ततः कि शृत्तिसित्याकाङ्कामपनिनीषु सजय उवाचेति, तत्तु पूर्वप्रन्थविरोधादुपेक्ष्यम् । तमर्जनं तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण कृपया केहजन्ययाऽऽविष्ट व्याप्तम् । अश्रुभि पूर्णे आकुले दर्शनाक्षमे ईक्षणे नेत्रे यस्य तम् । विषाद बन्धुवियोगाशङ्कानिमित्त शोक प्राप्तुवन्तिमद वक्ष्यमाणं वाक्यं वक्तु योग्य वचनमुवाच नत्येक्षितवानित्यर्थ । मध्वादिदुष्टसूदनो भीमादिद्वारा दुर्योधनादिदुष्टसूदनायोवाचेति सूचयक्ताह—मधुत्त्वन इति ॥ १ ॥ कि तद्वाक्यमित्यत आह—श्रीभगवानिति । कृतो हेतो ला लां श्रूरिकरोमिणिमिद

तत कि वृत्तमिखपेक्षाया सजय उवाच—तं तथेति । अश्वभि पूर्णे आकुले ईक्षणे यस्य तम् । तथोक्तप्रकारेण विषीदन्तमर्जुन प्रति मधुसदन इद वावयमुवाच ॥१॥ तदेव वावयमाद । श्रीभगवानुवाच—कुत इति । कुतो हेतो त्वा इति त्वास् । विषमे सकटे इद

१ भाष्यदीकाकृतः, मधुसूद्नः.

# क्कैब्यं मा सा गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृद्यदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥३॥

२ आनन्दगिरिष्याख्या ।

पेक्षायामाह—श्रीभगवानिति । कुतो हेतोस्त्वा त्वा सर्वक्षत्रियप्रवर करमल मलिन शिष्टगहित युद्धारपराश्चुक्त विषमे समयस्थाने समुपस्थित प्राप्त, अनार्ये शास्त्रार्थमविद्विद्विर्जुष्ट सेवितमस्वर्थं स्वर्गानई प्रस्ववायकारणमिह चाकी- तिंकरमयशस्करमर्जननान्ना प्रख्यातस्य तव नैतशुक्तमित्वर्थं ॥ २ ॥ पुनरिप भगवानर्जुन प्रस्याह—क्रेड्यमिति । क्रेड्य क्षीवभावमधेर्यं मा सा गमः मा गाः । हे पार्थ पृथातनयः, निह त्विय महेश्वरेणापि कृताहवे प्रस्थातपौरुषे ३ नीलकण्डव्यास्था (चतुर्वरी)।

संकटे । अनार्येभीरुभिर्जुष्ट सेवित नतु त्वाहरों शूरे, न आर्येर्जुष्टमिति वा । यतु आर्येरजुष्टमिति विग्रहों दिश्तित्तत्वर्थेक्येऽपि पदव्युत्क्रमदोषादुपेक्ष्यम् । अतएवास्तर्यभकीर्तिकर च । हे अर्जुन खच्छस्वभाव, तव नैत-षुक्तमिति भावः ॥ २ ॥ तदेवाह—क्केब्यमिति । क्केब्य निर्वीर्थत्व 'नच शक्कोम्यवस्थातुम्' इत्युक्तरूप मा गा ।

४ मधुसूदुनीन्याख्या।

वैराग्यस्थाथ मोक्षस्य षण्णा भग इतिङ्गना ॥' समप्रस्थेति प्रत्येक सबन्ध । मोक्षस्थेति तत्साधनस्य ज्ञानस्य । इङ्गना सज्ञा । एताहरा समप्रमेश्वयीदिक नित्यमप्रतिबन्धेन यत्र वर्तते स भगवान् । नित्ययोगे मतुप् । तथा—'उत्पित्तं च विनाशं च भूतानामागितं गितम् । वित्तं विद्यामिवद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥' अत्र भूतानामिति प्रत्येक सबस्यते । उत्पत्तिविनाशशान्दी तत्कारणस्याण्युपलक्षको । आगतिगती आगामिन्यौ सपदापदौ । एताहराो भगवच्छन्दार्थं श्रीवासुदेव एव पर्यवित इति तथोच्यते—हेद स्वधर्मात्पराच्छात्वल कृपाव्यामोहाश्रुपातािदपुर सरं कश्मलं विष्ठगहित्तकेन मिलन विषमे सभये स्थाने खा ला सर्वक्षत्रियप्रवर कृतो हेतो समुपिश्यत प्राप्तं, किं मोक्षेच्छात , किवा स्वर्गेच्छात , अथवा कीर्ताच्छात इति कशन्देनािक्षाप्यते । हेतुत्रयमि निषेधित त्रिभिविशेषणेकत्तरार्धेन । आर्थेर्मुमुक्षुभिनं छ्रष्टमसेवितम् । स्वर्धमैराशयग्रुद्धिद्वारा मोक्षमिच्छद्विरपक्षकषार्थेर्मुमुक्कुभि कथ स्वर्धमैरस्थाज्य इत्यर्थं । सन्यासाधिकारी तु पक्षकषायोऽप्रे वक्ष्यते । अखार्यं स्वर्गहेतु-धर्मविरोधिलाश्व स्वर्गेच्छ्या सेव्यम् । अकीर्तिकरं कीर्त्यमावकरमपकीर्तिकरं वा न कीर्ताच्छ्या सेव्यम् । तथाच मोक्षकामै स्वर्गकामै कीर्तिकामैश्च वर्जनीयम् । तत्काम एव ल सेवस इत्यहो अनुचितचेष्ठित तवेति भाव ॥ २ ॥ नतु बन्धुसेनावेक्षण-जातेनाधैर्येण धनुरपि धारयितुमशक्कुवता मया कि कर्तु शक्यमित्यत आह—क्रैन्यं क्रीविश्वस्य प्रसिद्धलात्मुश्वतनयत्वेन क्रैन्यान्याम मा गा । हे पार्थ प्रथातनय, प्रथया देवप्रसादलन्ये तत्तनयमात्रे वीर्यातिशयस्य प्रसिद्धलात्मुश्वतनयत्वेन क्रैन्यान्याम्व नोपप्यते न युज्यते । एतत्क्रैन्यमित्यसाधारण्येन तद्योग्यस्वनिदेश । नतु 'नच शक्कोम्यवस्थातु अमतीव च

स्वधर्मभूताद्युद्धात्परास्त्रुखलं कर्मल मिलनं विषमेऽसमये समुपस्थित सप्राप्तम् । यतोऽनार्येर्दुष्टेर्ज्य सेवितमतएव द्द्यदृष्टफलरिह्नितिमलाह । अस्वर्ग्यमकीर्तिकरमिति विशेषणद्वयेन स्वर्गानई प्रत्यवायजनकलात् । अकीर्तिकरमयशस्य कि मोक्षेन्छात , किंवा स्वर्गेन्छ्यात , अथवा कीर्तोन्छात , इति किंशब्देनाक्षिप्यते । हेतुत्रयमिप निषेधयति त्रिभिविशेषणैक्तरार्थेन । आर्थेर्मुमुक्कुमिनं जुष्टमसे-वितिमिति केनित्रे, न आर्थेर्जुष्टम् । यत्त्वार्थेरजुष्टमिति विप्रहो दिशितसत्त्वर्थेक्येऽपि पदन्युत्कमदोषादुपेक्ष्यमित्धैन्ये, स्वधम्युद्धं कुर्वन्मलासक पाप न प्राप्त्यसीति चोतयन्नाह—अर्जुनेति । अर्जुननान्ना प्रख्यातस्य तव नैतद्युक्तमित्से । हे अर्जुन स्वन्छसमाव, तव नैतद्युक्तमिति भाव ईस्थन्ये ॥ २ ॥ एव श्रुलापि क्रैब्यमस्यजन्तमर्जुनं पुनराह—क्रुब्यमिति । क्रैब्यं 'ह्रिमे स्वजन कृष्ण' इस्यादिना प्रदर्शितमधेर्यं मा स्म गम मा गा । नैवाङ्गीक्जविस्थं । यत एतत्क्रैब्य स्वितप्रभावेऽर्जुने नोपपद्यते उपपन्न न भवति । तस्यास्थुद्रं ख्रुद्रताया छ्युताया सपादक हृदयस्य दीर्बस्य दुर्बलभाव निर्वार्थेस्य स्वस्मादलब्धे तत्तनयमात्रे स्वप्ति । प्रथया देवप्रसादलब्धे तत्तनयमात्रे स्वप्ति भाति । प्रथया देवप्रसादलब्धे तत्तनयमात्रे स्वप्ति

मे मन ' इति पूर्वमेन मयोक्तमित्याशक्काह—धुद्रसिति । हृदयदौर्वत्य मनसो अमणादिरूपमधेर्थ धुद्रलकारणलात्धुद्रं ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

#### ६ श्रीधरीब्याख्या।

करमक समुपस्थितमयं मीह<sup>्</sup> प्राप्त । यत आर्थेरसेवितम् । अस्तर्यमधर्म्यमयग्रस्कर च ॥ २ ॥ तसात्—केव्यमिति । हे पार्थ, कैन्य कातर्यं मा सा गम न प्रामुहि । यतस्त्वय्येतक्रोपपचते योग्य न भवति । श्चद्र तुच्छ हृदयदौर्वस्य कातर्यं स्वक्ता युद्धायोत्तिष्ठ । हे

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ १ ॥ आदी छोकव्यवहाराअयेणैन भगवानर्जुन प्रति बोधयति, कमानु ज्ञान करिष्यतीसतोऽनार्यजुष्टभिस्ताहः ॥ २ ॥ क्रैक्यादिभिनिर्भ-

# अर्जुन उवाच । कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूद्न । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसृद्न ॥ ४॥

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

महामहिमन्देतदुपमध्यते । श्रुद्ध श्रुद्धस्वकारण हृत्यदौर्वस्य मनसो दुर्वलस्वमधेर्यं स्वस्त्वोत्तिष्ठ युद्धायोपक्रम कुरु । हे मरंत्य, परं शत्रु तापयतीति तथा सबोध्यते ॥ ३ ॥ एव भगवता प्रतिवोध्यमानोऽपि शोकाभिभूतचेतस्त्वादप्रति-कुष्यमानः सकर्जन स्वाभिप्रायमेव प्रकृत भगवन्त प्रत्युक्तवान्—कथमित्यादिना । भीष्म पितामह द्रोण सार्वाचं सब्ये रणे हे मधुसूदन, द्रष्टुभिर्यत्र वाचापि योख्यामीति वक्तुमनुन्दित तत्र कथ बाणैयोत्स्ये इति भाव । सायकैसी कन्न मतियोख्यामि मतियोत्स्ये, तौ हि पूजाही कुसुमादिभिरचनयोग्यो, हे अरिस्दुदन, सर्वानेवारीनयक्षेत्र सृदितवा-

# ३ बीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

नैतत् त्विष महादेवप्रतिभटे युक्तम् । अत क्षुद्र तुच्छ हृदयकृतमेव तव दौर्वल्य नतु शक्तिसहायाद्यभावकृतं तत्व्यक्ता उत्तिष्ठ युद्धाय । परतप शत्रुतापन ॥ ३ ॥ नतु शत्रवो वा खभावदुष्टा वा तापनीयाः नतु वान्धवाः साचवश्रेत्वर्जन उवाच — कथामिति । मधुस्द्नारिस्द्नेति सबोधयन् तवापि दुष्टानि शत्रूनेव तापयतः पूजाहौँ अदुष्टै। गुरू च मीष्मद्रोणौ जहीति वक्तुमयुक्तमिति स्वयति । समानार्थकिमद सबोधनद्वय वक्तु शोकेन विक्कृ वत्वाच पौनरुक्तयदोषावहमित्यन्ये । इषुभिरिति ताभ्या सह वाचापि थोद्धमशक्यं किसुत वाणैरिति भाव ॥ ४ ॥

## ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

सुनिरसन वा सक्ता विवेकेनापनीय उत्तिष्ठ युद्धाय सजो भव। हे परतप परं शत्रु तापयतीति तथा संबोध्यते। हेतुगर्भम् ॥ ३॥ नतु नाय स्वधमस्य त्याग शोकमोहादिवशात् किंतु धमंत्वाभावादधमंत्वाचास्य युद्धस्य त्यागो मया कियत इति भगवदिभिश्रायमप्रतिपद्यमानस्यार्जुनस्याभिश्रायमवतारयिति—भीष्म पितामह, द्रोण चाचार्य, सल्ये रणे इषुभि सायके प्रतिन्योत्स्यामि प्रहरिष्यामि कथम् । न कथचिदपीत्यर्थं। यतस्तौ पूजाहौं कुसुमादिभिरचंनयोग्यौ। पूजाहम्या सह क्रीडास्थानेऽपि वाचापि हर्षफलकमपि लीलायुद्धमनुचित किं पुनर्युद्धमूमौ शरे प्राणत्यागफलक प्रहरणमित्यर्थं। मधुसूदनारिस्दनिति संबोधनद्वयं शोकव्याकुललेन पूर्वापरपरामशेवैकल्यात्। अतो न मधुसूदनारिस्दनेत्यत्यार्थस्य पुनरक्तल दोष । युद्धमात्रमपि यत्र नोचित, हरे तत्र वध इति प्रतियोत्स्यामीत्यनेन सूचितम्। अथवा पूजाहौं कथ प्रतियोत्स्यामी । पूजाईयोरेन विवरण भीष्मं द्रोणं चेति । द्री बाह्मणौ भोजय देवदत्त यज्ञदत्त चेतिवत्सवन्धः। अय भाव —दुर्योयनादयो नापुरस्कृत्य मीष्मद्रोणौ युद्धाय सर्ज्वाभवन्ति । तत्र ताभ्या सह युद्ध न तावद्धमं पूजादिवदविहितलात्। नचायमनिषद्धलादधमोऽपि न भवतिति वाच्यम्। 'गुर हुंकुत्य लक्त्य' इत्यादिना शब्दमात्रेणपि गुरुद्दोहो यदानिष्ठफललप्रदर्शनेन निषद्धत्यदा कि वाच्य ताभ्या सह सम्प्रमस्याधमंत्र निषद्धले चेति॥ ४॥ नतु मीध्यद्रोणयो पूजाईलगुरुलेनेव, एवमन्येषामपि कृपादीना। नच तेषा गुरुलेन स्वीकार सांप्रतमुचित 'गुरोरप्यविक्रस्य कार्याक्षमंज्ञननत । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते॥' इतिस्मृते । तस्मादेषा युद्धगर्नेणाविल्यानामन्याय-

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

वीर्यातिशयस प्रसिद्धलात् । प्रथातनयलेन ल क्रैब्यायोग्य इति केचित् । शत्रूस्तापय न खजनान्खहितकर्वृनिति कथियतु परंत-पेति ॥ ३ ॥ ननु शत्रवस्तापनीया ननु ग्रुस्व इसाशयेनाह—कथि सिति । भीष्म पितामह द्रोण च धनुर्विद्याचार्य ग्रुष्ठ सख्ये समामभूमी इष्ठिभ सह कथ प्रतियोत्स्याम प्रतीपो भूला गुद्ध कथ करिष्यामि । यत पूजाहीं पूजायोग्यी भीष्मद्रोणो । पुष्पादिमि॰ पूजाईयोस्त्रयोरिष्ठभिर्हनन मया कथ कर्तव्यमिस्यर्थ । मधुसूदनारिसूदनेति सबोधयस्त्वमिष द्रुष्टानेव तापयसीत्यतो गुरू अदुष्टी च भीष्मद्रोणो जहीति प्ररिवत्र नाईसीति सूचयति । मधुसूदनारिसूदनेति सबोधनद्वय शोकव्याकुललेन पूर्वापरपरामर्शवैकल्यात् । अतो व मधुसूद्दनेत्यस्यार्थस्य पुनक्कलदोष इति केचित् ॥ ४ ॥ एव तिई राज्यालमेन भोगामावे भिक्षाटन कर्तव्य भविष्यती-

## ६ श्रीषरंाच्याख्या ।

परन्तप शहुतापन ॥ ३ ॥ नाइ कातर्थेण युद्धादुपरतोऽस्मि किंतु युद्धस्यान्याय्यस्वादित्यर्जुन उवाच—कथमिति । भीश्मद्रोणौ पूत्रा— यामद्रौ बोग्यौ तौ प्रति कथमइ योत्स्यामि । तथापीयुभि । यत्र वाचापि योत्स्यामीति वकुमनुन्तित तत्र वाणे कथ योतस्यामीत्यर्थ ।

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्तंतम शिक्षमद्वार्धे तह वर्मा मिमानो निश्येखादि दर्भयति ॥ ३ ॥ कथ भीष्ममह सख्ये होण चेत्यादि । मुर्जीय भोगानित्यादिना च कर्मकि

१ मधुसूदनः २ मधुसूदनः स॰ गी॰ ५

# गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥ ५॥

२ आन द्गिरिव्यारया।

निति भगवानेव मबोध्यते ॥ ४ ॥ राज्ञा धर्मेऽपि युद्धे गुर्वादिवधे वृत्तिमात्रफलत्व गृहीत्वा पापमारोप्य वृते—गुरू-निति । गुरू-भीष्मद्रोणादीन्भ्रात्रादिश्चात्र प्राप्तानहिंसित्वा महानुभावान्महामाहात्म्यान्श्वताध्ययनसपन्नान् श्रेय प्रश्चस्यतर युक्त भोक्तुमभ्यवहर्तुं भैक्ष भिक्षाणा समूह भिक्षाशन नृपादीना निषिद्धमपीह लोके व्यवहारभूमौ । निहें गुर्वादिहिंसया राज्यभोगोऽपेक्ष्यते । किच हत्वा गुर्वादीनर्थकामानेव भुक्षीय न मोक्षमनुभवयिमहैव भोगो न स्वर्गे । अर्थकामानेव विश्वनष्टि—भोगानिति । भुज्यन्त इति भोगास्तान्स्धिरप्रदिग्धाङ्घोहितलिसानिवात्यन्तगर्हितान्, अतो

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्धरी )।

ननु युद्धोद्यताना गुरूणामि वध श्रेयानित्याशङ्कचाह—गुरूनिति । यद्यपि त्वदुक्तं प्रशस्तमेव तथापि महानु-मावान् गुरूनहत्वा भैक्षमेव भोक्त श्रेय प्रशस्ततरम् । एव तर्हि गुरूस्त्यक्त्वा दुर्योधनादीनेव दुष्टान् जहीत्याश-ङ्कचाह—अर्थकामानिति । धनार्थिनो गुरवोऽवश्य दुर्योधनसाहाय्य करिष्यन्ति तेन तद्वधोऽपि प्रसक्त एवे-त्यर्थ । तुशब्द पक्षान्तरोपन्यासार्थ । इहैव नतु परलोके । मुङ्जीयेति सप्रश्ने लिङ् । गुरूनहत्वा मैक्ष श्रेय उत हत्वा भोगसपादन श्रेय इति सप्रश्ने स्वयमेवान्त्यपक्षे दूषणमाह—रुधिरप्रदिग्धानिति ॥ ५॥ एव तर्हि मैक्ष-

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

राज्यप्रहणेन शिष्यद्दोहेण च कार्याकार्यविवेकशून्यानामुत्पथिनिष्ठाना वधएव श्रेयानित्याशङ्क्षाह—गुरूनहत्वा परलोकस्तावदस्त्येव, असिंग्रु लोके तैर्ह्वतराज्याना नो नृपादीना निषिद्ध भैक्षमिप भोक्त श्रेय प्रशस्यतरमुचित नतु तद्वधेन राज्यमिप श्रेय इति धर्मेऽपि युद्धे रित्तमात्रफलल गृहीला पापमारोप्य ब्रूते नलवित्तिलादिना तेषा गुरुलाभाव उक्त इत्याशङ्काह—महानुभा- वानिति । महाननुभाव श्रुताध्ययनतपश्राचारादिनिवन्धन प्रभावो येषा तान् । तथाच कालकामाद्योऽपि यैवेशीकृतास्त्रषा पुण्यातिशयशालिना नावित्रलादिश्चद्रपाप्मसंश्चेष इत्यर्थ । हिमहानुभावानित्येक वा पदम् । हिम जाङ्यममहन्तीति हिमहा आदित्योऽप्तिर्वा तत्येवानुभाव सामर्थ्य येषा तान् । तथाचातितेजित्वलात्तेषामवित्रलादिद्दोषो नास्त्येव 'धर्मव्यतिक्रमो दष्ट इश्वराणा च साहसम् । तेजीयसा न दोषाय वहे सर्वभुजो यथा ॥' इत्युक्ते । ननु यदार्थछ्वधा सन्तो युद्धे प्रगृत्तास्तदैषा विक्रीतात्मना कुतस्त्य पूर्वोक्त माहात्म्यम् । तथाचोक्त भीष्मेण युधिष्ठिरप्रति 'अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्यों न कत्यचित् । इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे ॥' इत्याशङ्काह—हत्वेति । अर्थछ्वच अपि ते मदपेक्षया गुरवो भवन्त्येन्विति पुनर्गुरुष्प्रहणेनोक्तम् । तुश्चब्दोऽप्यर्थे । ईत्शानिप गुरून्हला भोगानेव भुष्ठीय नतु मोक्ष लभेय । भुज्यन्त इति भोगा विषया । कर्मणि घन् । ते च भोगा इहैव न परलोके । इहापि च रुधिरप्रदिग्धा इव अपयशोव्याप्त- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

व्याशक्कामिष्टापत्या परिहरति — गुक्तिति। गुक्त्मीष्मद्रोणादीन्महानुभावानहलाऽहिसिला इहासिँ लोके मैक्षेमिप भिक्षया लब्धम्मन क्षित्रियस निषिद्धमिप भोक्तुमिशतु श्रेय प्रशस्यम्। गुरुहिँ सावर्जनार्थस्य भिक्षाश्चास्य प्रत्यवायाजनकलात्। गुर्वेहननेन नरका-भाव, महानतिप्रसिद्धोऽनुभाव प्रभावो येषामिति विशेषणेनापकीर्त्यभाव च गुणमुक्त्वा हनने दोषमाह — हृत्वेति। महानुभावानित्यस्यात्रापि सबन्धः। गुष्ट्नमहानुभावान्हला भोगानर्थकामानिहैव भुजीय नतु परलोके, इहापि रुधिरप्रदिग्धान्। अपकीर्तिव्यासलेनात्यन्तजुगुप्सितानित्यर्थः। अर्थकामानिति गुरुविशेषणम्। तथाचार्थनृष्णाकुल्लेनैते तावद्युद्धान्न निर्तेरन् तस्मादेतद्वधः प्रसञ्येतैवेन्यर्थः। तथाचोक्त भीष्मेण 'अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवे ॥' इत्येरे । केचित्तु नतु 'गुरोरप्यविलप्तस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥' इति स्मृतेस्तेषा युद्धगर्वेणाविलप्तानामन्यायराज्यप्रहणेन शिष्यद्रोहेण च कार्याकार्यविवेकश्चरन्यानामुत्पथनिष्ठाना च वधएव श्रेयानित्याशक्काह — गुक्किति । महान् श्रुताध्ययनादिनिबन्धन प्रभावो येषा तान्। तथाच कालकामादयोऽपि यैवेशिकृतास्त्रेषा प्रयातिशायिना नाविलप्तवादिश्चर-पामसक्षेष इस्रर्थः। हिमैहानुभावानित्येक वा पदम्। हिम जाष्ट्यमपहन्तिति हिमहा आदिलोऽप्रिर्वा तस्येवानुभाव सामर्थ्य

६ श्रीधरीव्याख्या।

हे अरिसद्दन शत्रुस्द्रन ॥ ४ ॥ तर्हि तव देहयात्रापि न स्थादिति चेत्तत्राह—गुरूनिति । गुरून्द्रोणादीनहत्वा परलोकविरुद्धो गुरु-वधस्तमकृत्वा इह लोके भिक्षान्तमपि भोक्त श्रेय जिनतम् । विपक्षे तु न केवल परत्र दु ख, इहैव तु नरकदु खम्तुभवेयमित्याह— हरवेति । गुरून्हत्वा इहैव तु रुधिरेण प्रदिग्धानप्रकर्षेण लिप्तानर्थकामात्मकान्भोगानह मुश्चीय अश्रीयाम् । यद्वा अर्थकामानिति गुरूणा विश्लेषणम् । अर्थतृष्णाकुल्तवादेते तावशुद्धान्न निवर्तेरन् । तसादेतद्वध प्रसन्त्र्येतैवेत्यर्थं । तथाच युधिष्ठिर प्रति भीष्मेणोक्तम् 'अर्थस्य

१ मैश्र निश्चाणा समृहमिति माष्यटीकाकार

# नचैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥ ६॥

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

भोगान्गुरुवधादिसाध्यान्परिखज्य भिक्षाशनमेव युक्तमित्यर्थ ॥ ५ ॥ क्षत्रियाणां स्वधर्मत्वाद्युद्धमेव श्रेयस्करमित्याश-क्क्याह—नचैतिदिति । एतदिप न जानीमो भैक्षयुद्धयो कतरन्नोऽस्माक गरीय श्रेष्ठ कि भैक्ष हिंसाशून्यत्वाद्धुत युद्ध स्ववृत्तित्वादिति । सिद्ग्धा च जयस्थिति किं साम्यमेवोभयेषा, यद्वा वय जयेमातिशयीमहि यदि वा नोऽ-स्मान्धातराष्ट्रा दुर्योधनादयो जयेयु । जातोऽपि जयो न फलवान् । यतो यान्वनधून्हत्वा न जिजीविषामो जीवितु नेष्ठामस्ते एवावस्थिता प्रमुखे समुखे धार्तराष्ट्रा धतराष्ट्रस्वापत्यानि । तसान्नैक्षाद्युद्धस्य श्रेष्ठत्व न सिद्धमित्यर्थ ॥ ६ ॥

३ नीलकण्ठ याच्या (चतुर्धरी)।
मेव तव श्रेय इत्याराङ्गचाह—नचैति । यद्यप्यक्षत्रियस मैक्षमेवेष्ट तथापि न असाक क्षत्रियाणा मैक्षभोगयोर्मध्ये कतरत् गरीय इति वय न विद्य । नन्तः युद्धमेव गरीय इति तत्राह—यद्गेति । यदि वा
वय जयेम शत्र्न, यदि वा नोऽसान् शत्रव एव जयेयु इदमपि न विद्य । अन्त्यपक्षे पुनर्मरणमप्रार्थित मैक्षमेव वापचत इति भाव । ननु मिय सहाये सित तव जय एव निश्चित इत्यत आह—यानेवेति । इष्टनाशाज्जयोऽपि पराजयस्य एवेत्यर्थः । यत्तु निश्चितेऽपि मैक्षश्चेयस्त्वे पुनर्युद्धमेक्षयो कतरत् श्चेय इति सशयो
नोचित, अतो नः अस्ताक मध्ये कतरत् सैन्य गरीय इति व्याख्येयमिति । तदसत् । धर्मसमूढचेता इति
वाक्यशेषादुक्तसशयस्यैवोचितत्वात्, सैन्यगरीयस्त्वसशयेनैव जयसशयेऽन्यशासिद्धेऽन्यतरसशयस्य वैयर्थ्यात्, विश्वो-

# ४ मधुसूद्नीव्यारया।

खेनाखन्तजुगुप्सिता इखर्थ । यदेहाप्येव तदा परलोकदु खं कियद्वर्णनीयमिति भाव । अथवा गुरून्हलार्थकामात्मकान्भोगानेव भुक्षीय नतु धर्ममोक्षाविखर्थकामपदस्य भोगविशेषणतया व्याख्यानान्तर द्रष्टव्यम् ॥ ५॥ नतु भिक्षाशनस्य क्षत्रियं प्रक्षि निषद्धलाद्युद्धस्य च विहितलात्स्वधर्मलेन युद्धमेव तव श्रेयस्करमिखाशङ्काह—एतदपि न जानीमो भैक्षयुद्धयोर्मध्ये कतर्काऽस्माक गरीय श्रेष्ठ किं भैक्ष हिसाग्रन्यलात्, जत युद्ध खधर्मलादिति इद च न विद्य । आरच्धेऽपि युद्धे यद्वा वयं जयेमातिशयीमिहं, यदि वा नोऽस्माक्षयेयुधार्तराष्ट्रा । उभयो साम्यपक्षोऽप्यर्थाद्वोद्धयः । किंच जातोऽपि जयो न फलत पराजय एव, यतो यान्वन्धून्हला जीवितुमपि वय नेच्छाम कि पुनर्विषयानुपभोक्तु, त एवावस्थिता समुखे धार्तराष्ट्रा धृत-राष्ट्रसवन्धिनो मीष्मद्रोणाद्य सवैंऽपि । तस्माद्भैशाद्युद्धस्य श्रेष्ठल न सिद्धमिखर्थं । तदेव प्राक्तनेन प्रन्थेन ससारदोषनिक्षणा-दिधकारिविशेषणान्युक्तानि । तत्र 'नच श्रेयोऽनु पश्यामि हला खजनमाहवे' इखत्र रणे हतस्य परिवाद्समानयोग-द्रिमलोक्ते 'अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्तैव प्रेय ' इखादिश्रुतिसिद्ध श्रेयो मोक्षाख्यसुपन्यस्तम् । अर्थाच तदितरदश्रेय इति

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

येषा तान् । तथाचातितेजिखलात्तेषामविक्षित्वादिदोषो नास्त्येव 'धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणा च साहसम् । तेजीयसा न दोषाय वहें सर्वभुजो यथा ॥' इत्युक्तिरित वर्णयन्ति तत्रैतदीयोत्थापनोक्तस्मृतौ अविक्षित्वादिदोषप्रयुक्तत्यागिवधानेन वधानुक्या तच्छ्रेय-स्त्य दृरापास्त्वमस्ति नवेति विद्वद्भिविचार्यम् ॥ किच येत्तु ननु पदार्थछ्ज्ध्धा सन्तो युद्धे प्रवृत्तास्तदैषा विक्रीतात्मना कुतस्त्यं पूर्वोक्त माहात्म्यम् । तथाचोक्त मीष्मेण युधिष्ठिरं प्रति 'अर्थस्य पुरुषो दास ' इत्यादीत्याशक्क्षाह्—हत्वेतीत्युक्तरार्धं तैरवतारित तत्राप्येतन्मूलकाविकालितिलात्यापा तैरेव तदीयातिप्रसिद्धमहानुभावलातिजिख्तिलवर्णनेन समाहितलात्पुनरिहक्षद्काया उत्थानमस्ति नवेति विचारणीयम् ॥ ५ ॥ नन्वहननस्य श्रेयस्त्वे निश्चिते किमर्थं शोचसीति चेत्तत्राह—नेति । नोऽस्माक कि भैक्ष्य गरीय श्रेष्ठ हिंसाश्चत्यलादुत युद्ध स्वधर्मलादित्येतच्च विद्य । इदमेव श्रेय इति न जानीम । ननु पक्षद्वययोरिप समबलेले युद्ध-मेव कृतो नाज्ञीकरोषीत्याशक्क्ष्य स्वबुद्धा द्व तत्र दोष पश्यामीत्याह—यद्वेति । यद्वा वय जयेम यदि वा नोऽस्मास्ते जयेयु-रिति न विद्य जये सत्यिप दोष इत्याह—यानिति । यानेव हला हिंसित्वा न जिजीविषामो जीविद्य नेष्ट्यास्ते धार्तराष्ट्रा

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवै ॥' इति ॥ ५ ॥ किंच यद्यप्यधर्ममङ्गीकारिण्यामस्तथा-ऽपि किमसाक जय. पराजयो वा भवेदिति न ज्ञायत इत्याह—नचेति । एतद्वयोर्मध्ये नोऽसाक कतरत् किं नाम गरीयोऽधिकतर

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यारया ।

श्रेषातुसधान फलविशेषातुसधान च हेयतया सूचयति ॥ ४ ॥ ५ ॥ नचैतद्विद्या इत्यनेन च कर्मविशेषातुसधानमाह । निरन्तुसधान तावत्कर्म नोपपद्यते । नच पराजयमभिसधाय युद्धे प्रवर्तते । जयोऽपि नश्चायमनर्थं एव तदाह । अहत्वा गुरून् मैक्षमपि चर्तु श्रेय ॥ ६ ॥

१ मधुसूद्नाः

# कार्पण्यदोषोपहतस्त्रभावः एच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥ ७॥

# २ आनन्द्गिरिव्यारया ।

समिथिगतसंसारदोषजातस्वातितरा निर्विण्णस्य सुमुक्षोरुपसञ्चसारमोपदेशसंग्रहणेऽधिकारं स्वयति—कार्पण्येति । योऽस्या स्वरुपामपि स्वक्षति न क्षमते स कृपणस्तद्विध्यवाद्विख्छोऽनात्मविद्ग्रासपरमपुरुपार्थतया कृपणो भवति । यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदिःवास्माछोकाःप्रैति स कृपण ' इति श्चते तस्य भाव कार्पण्य दैन्य तेन दोषेणोपहतो दृषितः स्वभावश्चित्तमस्येति विग्रह । सोऽह एच्छाम्यनुयुक्षे त्वा त्वा धर्मसमूद्वचेता धर्मो धारयतीति पर महा तस्यम्समूद्व-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

षाध्याहारदोषाच ॥ ६ ॥ उक्तसशयवानेव पृच्छति—कार्पण्येति । कार्पण्य दीनत्वम् । स्वभाव 'शौर्य तेजो ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

निलानिलवस्तुविवेको दर्शित, 'न काङ्के विजय कृष्ण' इल्जैहिकफलविराग, 'अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो ' इल्पत्र पार-लैकिकफलविराग, 'नरके नियत वास ' इस्रत्र स्थूलदेहातिरिक्त आत्मा, 'किं नो राज्येन' इति व्याख्यातवरमेना शम, 'किं भोगै ' इति दम , 'यद्यप्येते न पर्यन्ति' इस्रत्र निर्लोभता, 'तन्मे श्रेमतर भवेत्' इस्रत्र तितिक्षा, इति प्रथमाध्याय-सार्थं स संन्याससाधनसूचनम्, अस्मिस्लध्याये 'श्रेयो भोक्त भैक्षमि' इसन्न भिक्षाचर्योपलक्षित सन्यास अतिपादित ॥ ६ ॥ गुरूपसदन्नमिदानीं प्रतिपाद्यते, समिधगतससारदोषजातस्यातितरा निर्विण्णस्य विधिवद्वरुसुपसन्नस्यैव विद्याप्रहणेड-धिकारात् । तदेव भीष्मादिसंकटवशात् 'व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' इति श्रुतिसिद्धभिक्षाचर्येऽर्जुनस्याभिकाष प्रदृश्यं विधिवदुपसत्तिमपि तत्सकटव्याजेनैव दर्शयति । य खल्पामपि वित्तक्षतिं न क्षमते स कृपण इति लोके प्रसिद्धसाद्विधलाद-खिलोऽनात्मविदप्राप्तपुरुषार्थतया कृपणो भवति । 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदिखासाल्लोकात्प्रैति स कृपण ' इति श्रुते तस्य भाव कार्पण्य अनात्माध्यासवत्त्व तिकामित्तोऽस्मिङ्गन्मन्येत एव मदीयास्तेषु हतेषु किं जीवितेनेत्यभिनिवेशरूपो ममलारुक्षणो दोषस्तेनोपहतस्तिरस्कृत स्वभाव क्षात्रो युद्धोद्योगलक्षणो यस्य स । तथा धर्मविषये निर्णायकप्रमाणादर्शनात्समूढं किमेतेषा वधो धर्म, किमेतत्परिपालन धर्म, तथा कि पृथ्वीपरिपालन धर्म, किवा यथावस्थितोऽरण्यनिवासएव धर्म इलादिसशयैर्व्याप्त चेतो यस्य स तथा। 'न चैतद्विदा कतरन्नो गरीय ' इलात्र व्याख्यातमेतत्। एवविध सन्नह ला लागि-दानीं प्रच्छामि । श्रेय इत्यनुषङ्ग । अतो यिनश्चितमैकान्तिकमात्यन्तिक च श्रेय परमपुमर्थभूत फल स्यात्तन्मे मह्य ब्रुहि । साधनानन्तरमवरयभावित्समैकान्तिकत्वम्, जातस्याविनाश आत्यन्तिकत्वम्, यथा ह्यौषथे कृते कदाचिद्रोगनिवृत्तिर्न भवे-दिप, जातापि च रोगनिवृत्ति पुनरिप रोगोत्पत्त्या विनाश्यते, एव क्रतेऽिप यागे प्रतिबन्धवद्यात्खर्गो न भवेदिप, जातोऽिप खर्गो दु खाकान्तो नर्यित चेति नैकान्तिकलमास्यन्तिकल वा तयो । तदुक्तम् 'दु खत्रयाभिघाताजिज्ञासा तदपघातकै हेती । दष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ॥' इति 'दष्टवदानुश्रविक सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त । तद्विपरीतः श्रेयान्व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ॥' इति च । ननु ल मम सखा नतु ज्ञिष्योऽत आह—श्चिष्यस्तेऽहसिति । ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

धृतराष्ट्रसबिन्धन प्रमुखे समुखेऽवस्थिता ॥ ६॥ संसारासारता ज्ञातवत इहामुत्राथें मोगेऽस्वन्तविरक्तस्य मुमुक्षोर्गुरूपसित् स्व-यज्ञाह—कार्पणयेति । अनात्मवित्त्वात्सबिन्धना वियोगासहन कार्पण्यम् । 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदिलास्मालोकास्प्रैति स कृपण ' इति श्रुते । तेन कार्पण्येन दैन्यरूपेण दोषेणोपहतो दृषित स्वभावोऽन्त करण यस्य स । कार्पण्यदोषेणोपहतोऽभिभूत स्वभाव शौर्यादिस्प्रकृणो यस्य स इस्पर्य । स्वभाव क्षात्रो युद्धोयोगलक्षण इति केचित् । यतो धर्मसमूद्धचेता धारयतीति धर्म सर्वाधिष्ठान परमात्मा तस्मिनसम्यङ्मूद्धमविनेकिता प्राप्त चेतो यस्य सोऽह ला ला पृच्छामि । किमिस्यत आह—यदिति । यच्छ्रेय स्याचिश्वत श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणैर्यच्छ्रेयस्त्रेन निस्नित्तिशयानन्दलेन निश्चित स्यात्तनमे ब्रूहि निश्चितमैकान्तिकमन-पेक्षिक श्रेय स्याच रोगनिवृत्तिवदनैकान्तिकमनास्यन्तिक स्वर्गवदापेक्षिक चेस्त्रेके । मे महा ब्रूहि कथ्य । ननु नापुत्रक्रिक्यायेति

# ६ श्रीघरीव्याख्या।

भवष्यतीति न विश्व । तदेव इय दर्शयति । यदा एतान्वय जयेम जेष्याम यदि वा नोऽसानेते जयेयुर्जेष्यन्तीति । कि चासाक वा जयोऽपि फलत पराजय एवेल्पाइ । यानेव इत्वा जीवितु नेच्छामस्त एवैते समुखेऽवस्थिता ॥ ६ ॥ कार्पण्येति । तसात्कार्पण्य-दोषोपइतस्वभाव । एतान्द्रत्वा कथ जीविष्याम इति कार्पण्य, दोषश्च स्वकुकक्षयक्कत , ताभ्यामुपहतोऽभिभूतः स्वभाव शौर्यादिकक्षणो

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

एतक निश्चेतुमशक्यं किं जय काङ्कामः किंवा पराजयम् । जयेऽपि बन्धूना विनाशात् 'सेनयोर मयोर्मध्ये' इत्यादिना सूचयति । सशयाविद्योन

# न हि प्रपद्दयामि ममापनुचाद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥ ८॥

# २ आनन्दगिरिव्यारया।

मविवेकता गत चेतो यस ममेति तथाहमुक्त । किं प्रच्छिति, यिष्ठिश्चितमैकान्तिकमनापेक्षिक श्रेय स्यान्न रोगनिवृत्ति-वदनैकान्तिकमनात्यन्तिक स्वर्गवदापेक्षिक वा तिन्न श्रेयस मे मह्म बूहि 'नापुत्रायाशिष्याय' इति निषेधान्न प्रयक्त-व्यमिति मा मस्था । यत शिष्यस्तेऽह भवामि । शाष्यनुशाधि मा नि श्रेयस । त्वामह प्रपन्नोऽस्मि ॥ ७ ॥ कुतो नि श्रे यसमेवेच्छिति तत्राह—नहीति । यसान्न प्रपश्चामि । किं न पश्यित । ममापनुद्यादपनयेद् यच्छोकमुच्छोषण प्रतपनिम निद्याणा तन्न पश्चामि । ननु शत्रृत्निहत्य राज्ये प्राप्ते शोकनिवृत्तिस्ते भविष्यति नेत्याह—अवाष्यिति । क्षविद्यमान सपत्न शत्रुर्यस्य तद् दृढ राज्य राज्य कर्म प्रजारक्षणप्रशासनादि तदिदमस्या भूमाववाष्यापि शोकापनयकारण न पश्चा-मीत्यर्थ । तर्हि देवेन्द्रत्वादिप्रास्या शोकापनयस्ते भविष्यति नेत्याह—सुराणामपीति । तेषामाधिपत्यमधिपतित्व ३ नीलकण्डन्याख्या (चत्र्षरी)।

भृतिर्दाक्ष्यम्' इत्यादिना वक्ष्यमाणलक्षणः । शेष स्पष्टम् ॥ ७ ॥ ननु क्षुद्र हृद्यदौर्वल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपेति युद्धमेव श्रेय इत्युक्त किं पुनः पुच्छसीत्यत आह्—नहीति । वन्धुनाशनिमित्त शोको राज्यलामेन खर्गाधिप-४ मधसदनीन्यारया ।

लदनुशासनयोग्यलादह तव शिष्य एव भवामि न सखा न्यूनज्ञानलात्। अतस्ला प्रपन्न शरणागत मा शाधि शिक्षय कर्षण्या नलशिष्यलशङ्कयोपेक्षणीयोऽहमिल्यर्थ । एतेन 'तिह्रज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ' 'सगुर्वे वारुणि । वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्माति' इलाविगुरूपसत्तिप्रतिपादक श्रुल्य्यों दिशंत ॥ ७ ॥ नमु लयमेव ल श्रेयो विचार्य श्रुतसपन्नोऽति कि परशिष्यलेनेल्यत आह—यच्छ्रेय प्राप्त सत् कर्नृ मम शोकमपनुवादपमुदेनि-वारयेत्तन पश्यामि । हि यसात्तस्मान्मा शाधीति 'सोऽह भगव शोचामि त मा भगवाष्योकस्य पार तारयतु' इति श्रुल्य्यों दिशंत । शोकानपनोदे को दोष इलाशङ्का तिह्रशेषणमाह—इन्द्रियाणामुच्छोषणिति । सर्वदा सतापकर-मिल्यं । ननु युद्धे प्रयतमानस्य तव शोकनिवृत्तिभविष्यति जेष्यति चेत्तदा राज्यप्राप्त्या इतरथा च लर्गप्राप्त्या । 'द्वावेतौ पुरुषों लोके' इलादिधर्मशास्त्रादिलाशङ्काह—अवाण्येत्यादिना । शत्रुवर्जित सस्यादिसपन्न च राज्य, तथा सुराणामाधि-पल हिरण्यर्ग्मलपर्यन्तमैश्वर्यमवाप्य स्थितस्यापि मम यच्छोकमपनुद्यात्तन्न पश्यामील्यन्वय । 'तद्ययेह कर्मचितो लोक ५ मान्योत्कर्वदीपिका।

निषेधात्र वक्तव्यमिति चेत्राहमित्रच्य कितु बिष्यसेऽहमतो मा विष्य शासनाहँ ला प्रपत्त शरणागत च शाधि शिक्षय । खबुखा मिक्षाशन प्रशस्य मन्यमानोऽपि कार्पण्यदोवोपहतस्वभाव मिक्षाशन धर्म उत युद्धमिति सशयापगमाभावात् धर्मसमूढचेता अह लो पृच्छामि यद्भैस युद्ध वा निश्चितमव्यभिचारि श्रेय साधन तन्मे ब्रूहीति धर्मतत्त्वविषयकोऽपि प्रश्नो बोध्य । यन्तु केचित् धर्मविषये संमूढ किमेतेषा वधो धर्म , किमेतत्परिपालन धर्म । तथा कि पृथ्वीपरिपालन धर्म , कि वा यथावस्थितोऽरण्यनिवास एव धर्म इसादिसशयेर्व्याप्त चेतो यस्य स एवविधोऽह लामिदानीं पृच्छामि श्रेय इस्यनुषत्त । अतो यित्रिश्चितमैकान्तिकलमिति वर्णयन्ति । वत्त्र धर्मविषये मृत फल स्यात्तन्मे ब्रूहि । साधनानन्तरमवश्यभाविलमैकान्तिकलम् । आतस्याविनाधिलमास्यन्तिकलमिति वर्णयन्ति । तत्र धर्मविषयकसदेहवान्यरमपुमर्थमृत फल पृच्छाम्यतस्तन्मे ब्रूहीत्यस्यान्यद्वस्त्रमन्यद्वान्तमिति न्यायत्वत्यस्य सामञ्चसमित नवेति विद्वद्विराकलनीयम् ॥ ७॥ नत्रु विजयनो लब्धभूमिराज्यस्य हतस्य स्वधमेवलादिन्द्रपुत्रलाद्वा प्रप्तदेवाधिपत्यस्य वा तवाज्ञानिन्वन्यशोकापनोदकोऽपि य कश्चित्यलभो भविष्यतीति चेत्तत्राह—नहीति । यदिस्यव्ययम् । भूमौ राज्यमसपल न विद्यते सपत्नः शत्रुर्यस्य तत् । निकण्यकमित्रवर्थे । ऋद्ध सस्यादिसपन्न सुराणामाधियस्य वा प्राप्यापि तज्ञहि प्रपत्यामि य शोकमिन्द्रियाणामुच्छोन्वणमस्यत्ति । यस्यान्ममपत्रुवावत्यन्ववेद्यन्तयः । अतस्त्वमेवेद्यानीमेव शोकमपाकुर्वित्यमित्रय । कुतो नि श्रेयसमेवेच्छिति तत्राह—नहीति । यस्यान्ममपत्रुवावच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणा तच्च पर्यामि । नत्रु शत्रुलिहल राज्ये प्रप्ते शोकनिवृत्तिस्ते भविष्यति नेत्याह—अवाप्यति । अविद्यमान सपत्र शत्रुर्थस्य तद्द राज्य राज्ञ कर्म प्रजारक्षणशासनादि तदिदसमस्य भूमान्वाप्यापि शोकापनयनकारण न पर्यामीत्यर्थे । तिर्वितन्त्रलादिप्राया शोकापनयस्ते भविष्यति नेत्याह—सुराणामप्ति ।

# ६ श्रीधरीव्याख्या।

यस सोडह लां पुष्छामि । तथा धर्मे संमूढ चेतो यस्य स । युद्ध त्यक्ता भिक्षाटनमपि क्षत्रियस्य धर्मो वाऽधर्मो वेति सिद्ग्धिचित्तः सिक्तस्य । अतो मे यित्रश्चित्त श्रेयो युक्त स्यात्तद्भृहि । किंच तेऽह शिष्य शासनाई । अतस्त्वा प्रपन्न शरणागत मां शाधि शिक्षस्य ॥ ७॥ त्वमेव विचार्य यशुक्त तत्कुर्विति चेत्तत्राह—नहीति । इन्द्रियाणामुच्छोषणमतिशोषणकर मदीय शोक यत्वर्मापनुचादपनये-

१ मधुसूदगः

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतपः।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ ९॥
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत।
सेनयोरभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥ १०॥

# २ आनन्द्गिरिज्यारया ।

स्वाम्यिमिन्द्रस्व ब्रह्मस्व वा तद्वाप्यापि मम शोको नापगच्छेदित्यर्थ ॥ ८॥ एवमर्जुनेन स्वाभिप्रायं भगवन्त प्रति प्रकाशित संजयो राजानमावेदितवानित्याह—संजय इति । एव प्रागुक्तप्रकारेण भगवन्त प्रत्युक्त्वा परतपोऽर्जुनो न योत्स्ये न सप्रहरिष्येऽत्यन्तासह्यशोकप्रसङ्गादिति गोविन्दमुक्त्वा त्र्णीमज्ञवन्वभूव किलेखर्थ ॥ ९॥ तमर्जुन सेनयो-वाहिन्योक्भयोर्मध्ये विधीदन्त विधाद कुर्वन्तमितदु खित शोकमोहाभ्यामिभ्यूत स्वधर्माद्यच्युतप्राय प्रतीत्य प्रहसित्र-वोपहास कुर्विविव तदाश्वासार्थं हे भारत भरतान्वय, इत्येव सबोध्य भगवानिद प्रश्लोत्तर नि श्रेयसाधिगमसाधन वचन-

# ३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्घरी)

त्यलाभेन वा न निवर्तियिष्यत इति युद्धादन्य कचित् निवृत्तिरूप शमोपांयं ब्रूहीत्याशय । अत्रार्जुनविषाद्व्याजेन ब्रह्मविद्याधिकारिविशेषण मैक्षचर्या, इहामुत्रार्थकलभोगविरागश्च दर्शितः ॥ ८ ॥ ९ ॥ तिमिति । मूढोऽप्ययममूढ-

# ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

सीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक सीयते' इति श्रुते । 'यत्कृतकं तदिनसम्' इस्तुमानात्, प्रसक्षेणाप्येहिकाना विनाशदर्शनाच । नैहिक आमुत्रिको वा मोग शोकनिवर्तक किंतु स्वसत्ताकालेऽिप मोगपारतक्ष्यादिना विनाशकालेऽिप विच्छेदाच्छोकजनक एवेति न युद्ध शोकनिवृत्तयेऽजुष्ठेयमिस्पर्थ । एतेनेद्दामुत्रभोगिवरागोऽिधकारिविशेषणलेन दिशत ॥ ८ ॥ तदनन्तर्रमर्जुन किं कृतवानिति धतराष्ट्राकाङ्क्षाया गुडाकेशो जितालस्य परंतप शत्रुतापनोऽर्जुन ह्विकेश सर्वेन्द्रियप्रवर्तकलेनान्तर्यामिण गोविन्द गा वेदलक्षणा वाणी विन्दतीति व्युत्पत्त्या सर्ववेदोपादानलेन सर्वञ्ञम् । आदौ एव 'कथ मीष्ममह सख्ये'
इस्तादिना युद्धस्वरूपायोग्यतामुक्ता, तदनन्तरं 'न योतस्थे' इति युद्धफलामाव चोक्ता, तूर्णीं बभूव । बाह्येन्द्रियव्यापारस्य
युद्धार्थ पूर्व कृतस्य निरृत्या निर्व्यापारो जात इस्थे । स्वभावतो जितालस्य सर्वशत्रुतापने च तस्मिन्नागन्तुकमालस्यमतापकल
च नास्पदमादधातीति योतियतु हशब्द । गोविन्दहृषीकेशपदाभ्या सर्वञ्जसर्वशक्तिस्त्वानिति धृतराष्ट्रदुराशापनोदनमनायाससाध्यमिति स्चितम् ॥ ९ ॥ एव युद्धमुपेक्षितवस्यप्यर्जुने भगवान्नोपेक्षितवानिति धृतराष्ट्रदुराशानिरासायाह—सेनयोक्षभयोमध्ये युद्धोद्यमेनागस्य तिहरोधिन विषाद मोह प्राप्नुवन्तं तमर्जुन प्रहमितव अनुनिताचरणप्रकाशनेन लज्जाम्बुधौ मज्जयित्व ह्वीकेश सर्वान्तर्यामी भगवानिद वक्ष्यमाणमशोच्यानित्यादि वच परमगम्मीरार्थ
ममुचिताचरणप्रकाशकमुक्तवान्नत्येक्षितवानित्यर्थ । अनुनिताचरणप्रकाशनेन लज्जोत्पादनं प्रहास । लज्जा च दु खात्मिकेति
द्वेषविषय एव मुख्य । अर्जुनस्य दु भगवत्क्रपाविषयलादनुचिताचरणप्रकाशनस्य च विवेकोत्पत्तिहेतुलादेकदल्यमावेन

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तेषामाधिपत्यमधिपतिलं स्वाम्यमिन्द्रल ब्रह्मल वा तदवाप्यापि मम शोको नापगच्छतीत्यर्थं ईत्येके ॥ ८ ॥ जिताज्ञाननिद्रोऽपि शत्रुतापनोऽपि ह्षिकेशनियमितसर्वेन्द्रियोऽज्ञानं युद्धोपरितं चाज्ञीकृत्य लोकोद्धारार्थं वेदार्थप्रकाशनाय वेदज्ञ परमात्मान गोविन्द्मे-वमुक्ला तूष्णीं बभूवेति सूचयण्ञाह—एवसिति। एव पूर्वोक्तप्रकारेण हृषीकेश सर्वेन्द्रियनियन्तारमुक्ला गुडाकेशोऽर्जुन परंतपः शत्रुतापनो न योत्स्ये युद्ध न करिष्यामीति गोविन्दमुक्ला तूष्णी वाग्व्यापारविनिर्मुक्तो बभूवेत्यर्थ । हेति वाक्यालकारे । स्वभावतो जितालस्ये सर्वशत्रुतापने च तस्मिन्नागन्तुकमालस्यमतापकल च नास्पदमध्यास्यतिति योत्वितुं हशब्द । गोविन्दह्षीकेशपदाभ्यां सर्वञ्चलसर्वशक्तिलस्वकाभ्या भगवतस्वत्मोह्यपनोदनमनायाससाध्यमिति सूचितमिति केचित् ॥ ९ ॥ एतदनन्तरं भगवान्कि कृत-वानित्यत आह—तिसिति । त सेनयोक्तमयोर्मध्ये विषीदन्त शोकमोहावन्नीकुर्वन्त अर्जुनं हृषीकेशो भगवान्वायुदेव प्रह्मित्व मदाज्ञावशवर्तिनि स्वयहं प्रसन्नोऽस्पीति प्रकटयिनवेद वक्ष्यमाण वची वचनमुवाच । अनुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जाम्बुधौ मज्ज-वितिते केचित्। मृहोऽप्ययममुहवद्वदत्तिति प्रहसिनवेद्धंन्ये । लमपि भरतवंशोद्भवलाद्भगवद्वाक्यं सावधानतया श्रोतुमर्हसीति

#### ६ श्रीधरीव्यारया।

त्तिह न प्रपद्यामि । यद्यपि भूमौ निष्कण्टक समृद्ध राज्य प्राप्त्यामि । तथा सुरेन्द्रस्वमि यदि प्राप्त्यामि । पवममीष्ट तत्सर्वमवा-प्रयापि शोकापनोदनोपाय न प्रपद्यामीत्यन्वय ॥ ८॥ एवसुक्त्वाऽर्जुन किं कृतवानित्यपेक्षायां सजय उवाच । एवमिति रपष्टार्थ ॥ ९॥ तत किं कृत्तमित्यपेक्षायामाह—तसुवाचेति । प्रहसन्निव प्रसन्नसुख सन्नित्यर्थ ॥ १०॥ देहात्मनोरविवेकादस्यैव शोको भवतीति

१ मधुसूदनः

# श्रीभगवातुवाच । अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

'दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्' इत्यारभ्य 'न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूष्णी बभूव ह' इत्येतदन्तः प्राणिना शोकमोहादिससारबीजभूतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रन्थः, तथा हार्जुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहृत्स्वजनसंबन्धिवान्धवेष्वहमेषा ममैत इत्येवं प्रत्ययनिमित्तस्नेहिविच्छेः

# २ आन दगिरिव्यारया ।

मूचिवानित्याह—तमुवाचेति॥१०॥ तदेव वचनमुदाहरति—श्रीभगवानिति। अतीतसदर्भस्येत्यमक्षरोत्थमर्थं विव-श्चित्वा तिसन्नेव वाक्यविभागमवगमयति—दृष्ट्वा त्विति। 'धर्मस्रेत्रे कुरुक्षेत्रे' इत्यादिरावश्चोकस्तावदेक वाक्यम्। शास्त्रस्य कथासबन्धपरत्वेन पर्यवसानात्। दृष्ट्वेत्यारभ्य यावत्त्व्णी बभूव हेति तावस्त्रेक वाक्यम्। इत भारभ्य 'इद वच ' इत्येतदन्तो प्रन्थो भवत्यपर वाक्यमिति विभाग। नन्वाद्यश्चोकस्य युक्तमेकवाक्यत्व प्रकृतशास्त्रस्य महाभारतेऽवतारावद्यो तित्वादिन्तमस्यापि सभवत्येकवाक्यत्वमर्जुनाश्चासार्थेतया प्रवृत्तत्वात्तन्मध्यमस्य तु कथमेकवाक्यत्वमित्याशक्कार्थेकत्वा-दित्याह—प्राणिनामिति। शोको मानससताप, मोहो विवेकाभाव। आदिशब्दस्तद्वान्तरभेदार्थं, स एव ससारस्य दु खात्मनो बीजभूतो दोषसस्योद्भवे कारणमहकारो ममकारस्तद्वेतुरविद्या च तत्प्रदर्शनार्थत्वेनेति योजना। सगृहीत-मर्थं विवृणोति—तथाहीति। राज्य राज्ञ कर्म परिपालनादि। पूजार्हा गुरवो भीष्मद्रोणाद्य । पुत्रा स्वयमुत्पादिताः ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

वद्वदतीति प्रहसन्निव । इद वक्ष्यमाणम् ॥ १० ॥ अर्जुनस देहनारो आत्मनाराधी , स्वर्मे युद्धे चाधर्मधीरिति मोहद्वयम् । तत्राद्य ब्रह्मविद्यासूत्रभूतैर्विशत्या श्लोकैरपनिनीषन् श्रीमगवानुवाच—अशोच्यानन्वशोचस्वमिति । ४ मधसदनीन्यास्या ।

गौण एवाय प्रहास इति कथियुतुमिवशब्द । लब्बामुत्पादियुतुमिव विवेकमुत्पादियुतुमर्जुनस्यातुन्विताचरण भगवता प्रकाश्यते, लब्बोत्पत्तिस्तु नान्तरीयकतयास्तु मास्तु वेति न विविक्षितिति भाव । यदि युद्धारम्भात्प्रागेव ग्रहे स्थितो युद्धमुपेक्षेत तदा नानुनित कुर्यात्, महता सरम्मेण तु युद्धभूमावागत्य तदुपेक्षणमतीवानुनितमिति कथियुत् सेनयोरित्यादिविशेषणम् । एतबान्शोच्यानित्यादौ स्पष्ट भविष्यति ॥ १० ॥ तत्रार्जुनस्य युद्धाख्ये खध्में खतो जातापि प्रवृत्तिर्द्धिविषेन मोहेन तिक्षिमित्तेन व शोकेन प्रतिबद्धिति द्विषेषो मोहस्तस्य निराकरणीय । तत्रात्मिति त्वप्रकाशपरमानन्दरूपे सर्वसारपर्माऽसार्गिणि स्थूलसूक्षम् शरीरद्धयतत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूतस्यापि ससारस्य सत्यत्वात्मधर्मत्वादिप्रतिभासरूप एक सर्वप्राणिसाधारण । अपरस्तु युद्धाख्ये खध्में हिंसादिबाहुत्येनाधर्मत्वप्रतिभासरूपोऽर्जुनस्यैन करणादिदोषनिबन्धनोऽसाधारण । एवमुप्पाधित्रयविवेकेन ग्रुद्धात्मस्वरूपवेषे प्रथमस्य निवर्तक सर्वसाधारण , द्वितीयस्य तु हिंसादिमत्त्वेऽपि युद्धस्य खध्मत्वेनाधर्मत्वाभावबोधोऽसाधारण , शोकस्य तु कारणनिवृत्त्यैव निवृत्तेन पृथम् साधनान्तरापेक्षेत्यभित्रेत्व कमेण श्रमद्वयमनुवदन् श्रीभगवानुवाच—अशोच्यान्शोच्यान्योग्यानेन भीष्मद्वोणादीनात्मसहितास्त्व पण्डितोऽपि सन् अन्वशोचोन

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

योतयन्सजय प्रज्ञाचक्षुष धृतराष्ट्र सबोधयित भारतेति तदाश्वासार्थं भारतान्वयेखेव सबोध्य भगवास्त भुवाचेखेके ॥ १०॥ तदेवमर्जुन कथ भीष्ममहिमिलादिना प्रदर्शिताभ्या गुर्वादिष्वहमेतेषा ममैत इति आन्तिप्रलयनिमित्तिक्ष विच्छेदादिनिमित्ताभ्या शोकमोहाभ्या स्वतएव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तोऽप्यमिभूतविवेकविज्ञानस्तसा द्युद्धा दुपराम, परधर्मे च भिक्षाशनादिक कर्तुं प्रवृत्तो, तथाच
सर्वप्राणिना शोकमोहाविष्टचेतसा स्वभावत एव स्वधर्मपरिलाग प्रतिषिद्धाश्रयण च स्यात् । स्वधर्मे प्रवृत्तानामि तेषा काश्रिकादित्रिविध कर्म फलाभिसिधपूर्वकमेव साहकार भवति तत्रवसित धर्माधर्मोपचयादिष्ठानिष्टजन्ममरणादिसप्राप्तिलक्षण ससारो नोपशाम्यस्ततो धर्मसमृद्धचेतस महति शोकसागरे निमन्न लोकसुहिधीर्षु ससारबीजभूतयोस्त्रयोखित्तशुद्धिजनकनिष्कामकर्मणो लब्धात्तरवज्ञानात्केवलादन्यतो निवृत्तिमपद्यन् उपायोपेयभूत निष्ठाद्वयसुपदिदिक्षुर्जुन निमित्तीकृत्व भगवान्वासुदेव आह—अशोक्या-

# ६ श्रीघरीव्याख्या।

तिह्नेकप्रदर्शनार्थं श्रीभगवानुवाच-अशोच्यानिति । शोकस्याविषयभूतानेव बन्ध्स्त्वमन्वशोच अनुशोन्तितवानिस 'दृट्वेम स्वजन कृष्ण ७ अभिनवगुराचार्यव्याख्या ।

ऽनेकपक्षेण युद्धाक्षिवृत्तो यत एवमाहस्य शापि मा त्वा प्रपन्नमिति ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९० ॥ अत उभयोर्जानाज्ञानयोर्गध्यगः श्रीमगवतातुः शिष्यते । श्रीमगवातुवाच । त्व मातुष्येणोपहत इति । मातुष्य मतुष्यभाव । अन्तकसुख स्वयमेते प्रविद्या इति तव को बाघः । अशोध्याः

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

दादिनिसित्तावातमनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ 'कथं भीष्ममह संख्ये' इत्यादिना । शोकमोहाभ्यां ह्याभिभूतिविवेकविज्ञान सतप्व क्षात्रधमें युद्धे प्रवृत्तोऽपि तस्माद्यद्वादुपरराम । परधमं च भिक्षा-जीवनादिक कर्तुं प्रवृत्ते । तथाच सर्वप्राणिना शोकमोहादिदोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वध्मंपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा च स्यात् । स्वधमें प्रवृत्तानामि तेषा वाद्धानःकायादीना प्रवृत्तिः फला-भिस्तित्वपूर्विकेव साहकारा च भवति । तत्रैव सति धर्माधर्मापचयादिष्टानिष्टजन्मसुखदुःसासं-प्राप्तिस्वस्वणः संसारोऽनुपरतो भवतीत्यतः संसारवीजभूतौ शोकमोहौ तयोश्च सर्वकर्मसंन्यासपूर्व-कादात्मक्षानान्नान्यतो निवृत्तिरिति । तदुपदिदिश्चः सर्वर्लकानुग्रहार्थमर्ज्जन निमित्तीकृत्याह भगवान्

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सौभद्रादय . सबन्धान्तरमन्तरेण स्नेहगोचरा गुरुपुत्रप्रमृतयो मित्रशब्देनोच्चन्ते, उपकारनिरपेक्षतया स्वयमुपकारिणो इत्यानुरागभाजो भगवस्त्रमुखा सुहृद् , स्रजना ज्ञातयो दुर्योधनाद्य , सबन्धिन श्रज्जरत्यालप्रभृतयो द्रुपद्पष्टशु-म्नाद्य , परंपरया पितृपितामहाद्दिवनुरागभाजो राजानो बान्धवास्तेषु यथोक्त प्रत्यय निमित्तीकृत्य य स्नेहो यश्च तै॰ सह विच्छेदो यज्ञैतेपासुप्रघाते पातक या च लोकगर्हा सर्व तन्निमित्त ययोरात्मन शोकमोहयोस्तावेतौ ससारबीज-भूतौ कथमिलादिना दर्शितावित्यर्थः । कथ पुनरनयो ससारबीजयोरर्जुने सभावनोपपचते, नहि प्रथितमहामहिन्नो विवेकविज्ञानवत स्वधमें प्रवृत्तस्य तस्य शोकमोहावनथंहेत् सभावितावित्याशक्क्य विवेकतिरस्कारेण तयोविहिता-करणप्रतिविद्धाचरणकारणत्वादनर्थाधायकयोरित तिसन्सभावनेत्याह-शोकमोद्वाभ्यासिति । भिक्षया जीवनं भाणभारणमादिशब्दादशेषकर्मन्यासलक्षण पारिवाज्यमारमाभिध्यानमित्यादि गृह्यते । किंचार्श्वने दृश्यमानौ शोकमोहौ ससारबीज शोकमोहत्वादसादादिनिष्ठशोकमोहवदित्युपलब्धी शोकमोही प्रत्येक पक्षीकृत्यानुमातव्यमित्याह-तथा-चिति । शोकमोहादीत्यादिशब्देन मिथ्याभिमानक्षेहगर्हादयो गृह्यन्ते स्वभावतश्चित्तदोषसामध्यादित्वर्थः । असादाः दीनामपि स्वधमें प्रवृत्ताना विहिताकरणत्वाद्यभावात्र शोकादे ससारबीजतेति द्रष्टान्तस्य साध्यविकछतेति चेत्र-न्नाह—स्वधमे इति । कायादीनामित्यादिशब्दादवशिष्टानीन्द्रियाण्यादीयन्ते । फलाभिसन्धिस्तद्विषयेऽभिलाषः कर्तृत्वभोक्तत्वाभिमानोऽहकार । प्रागुक्तप्रकारेण वागादिव्यापारे सति कि सिध्यति तबाह—तन्नेति । श्रुभकर्मानुष्ठान नेन धर्मीप्चयादिष्ट देवादिजन्म तत सुखप्राप्ति , अग्रुभकर्मानुष्ठानेनाधर्मीपचयाद्गनिष्ट तिर्यगादिजन्म ततो दुःख-प्राप्ति , व्यामिश्रकर्मानुष्ठानादुः भारयां धर्माधर्मास्यां मनुष्यजन्म तत सुखदु खे भवत , एवमात्मक संसारः सततो वर्तत इसर्थः । अर्जुनस्यान्येषा च शोकमोहयो ससारबीजत्वसपपादितसपसन्रति—इत्यत इति । तदेव प्रथमाध्या-यस्य द्वितीयाध्यार्यैकदेशसहितस्यारमाज्ञानोत्थितवर्तनीयशोकमोहाख्यससारबीजप्रदर्शनपरत्व दर्शयित्वा वक्ष्यमाणसंद् भैस्य सर्हेतुकसंसारनिवर्तकसम्ययज्ञानोपदेशे ताल्पर्यं दर्शयति—तयोश्चेति । तद्यथोक्त ज्ञानम् उपदिदिश्चरूपदे-ष्ट्रमिच्छन् भगवानाहेति सबन्ध । सर्वलोकानुप्रहार्थं यथोक्त ज्ञान भगवानुपिक्षिक्षतीत्ययुक्तमर्जुन प्रत्येवोपदेशा-दिखाशक्क्याह—अर्जुनिसिति । निह तस्यामवस्थायामर्जुनस्य भगवता यथोक्तज्ञानस्यवदेष्टमिष्ट किंतु स्वधर्मानुष्ठा-नाह्न बिशुक्य तरकालमित्य निमेत्रोक निमित्तीकृत्येति । सर्वकर्मसन्यासपूर्वकादारमज्ञानादेव केवलाकैवस्यप्राप्ति-

३ नीलकण्डम्याख्या (चतुर्घेरी)।
'जीवापेत वाव किलेदं स्रियते न जीवो स्रियते' इति श्रुतेर्देहान्नुपाधिनारोऽप्याकाशवन्नाशरहितत्वेन अशोचनीयान्
४ मधसुद्रनीव्याख्या।

ऽतुरोषितवानसि । ते म्रियन्ते मिन्निमित्तमह तैर्विनाभूत किं करिष्यामि राज्यसुखादिनेखेवमर्थंकेन 'हष्ट्वमं खजनम्' इखा-विना । तथाचारोच्ये शोच्यभ्रमः पश्चादिसाधारणस्तवाखन्तपण्डितस्यानुचित इखर्थ । तथा 'कुतस्खा कदमल'मिखादिना मद्वचनेनानुचित्तमिदमाचरित मर्येति विमर्शे प्राप्तेऽपि ख खयं प्रज्ञोऽपि सन् प्रज्ञाना अवादान्प्रज्ञैर्वक्तुमनुचिताञ्शन्दाक्ष

५ भाष्योरकर्षदीपिका ।

विस्यादिना । एतेन तैत्रार्जुनस्य द्विविघो मोहो निराकरणीय । तत्रात्मन्युपाधित्रयाविवेकेन मिथ्याभूतस्यापि संसारस्य सस्य-साम्यर्भेलादिप्रतिभासरूप सर्वेशाणिसाधारण एक , अपरस्तु स्वधर्मेऽधर्मलप्रतिभासरूपोऽर्जुनस्यैवासाधारण इति प्रत्युक्तम् । सर्वे-

६ श्रीघरीव्याक्या।

**बुबुत्स** समुपस्थितम्' इलादिना तत्र 'कुतस्त्वा कइमलमिद विषमे समुपस्थितम्' इलादिना मन्ना बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां पण्डि∗

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

क्रिति । शोचितुमशस्य कलेवर सदा नश्वरत्वात्, अशोचनाई चारमान शोचति । न कश्चिहतासुः मृतः अगतासुः श्रीवन्ता सोव्यो

१ नक्षत्रदनः,

## १ श्रीमच्छाकरसाष्यम्।

वास्नुदेवः—अशोच्यानित्यादि।तत्र केचिदाहु', सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठामात्रादेव केवलात्केवल्य न प्राप्यत एव किं तर्श्वग्निहोत्रादिश्रीतसार्तकर्मसहिताज्ञानात्केवल्यप्राप्तिरिति सर्वासु गीतासु
निश्चितोऽर्थ इति। ज्ञापक चाहुरसार्थस्य 'अथ चेत्वसिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि', 'कर्मण्येवाधिकारस्ते', 'कुरु कर्मेव तसात्त्वम्' इत्यादि। हिंसादियुक्तत्वाद्वदिकं कर्माधर्मायेतीयमण्याशद्भा न
कार्या, कथं क्षात्रं कर्म युद्धलक्षणं गुरुभातपुत्रादिहिंसालक्षणमत्यन्तक्र्रतरमि स्वधर्म इति कृत्वा
नाधर्माय, तदकरणे च 'ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाण्यसि' इति ब्रुवता यावज्ञीवादिश्वतिचोदितानां स्वकर्मणा पथ्वादिहिंसालक्षणाना च कर्मणां प्रागेव नाधर्मत्विति सुनिश्चितमुक्तं
भवतीति। तद्सत्, ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्विभागवचनाद्वुद्धिद्ययाश्रययोरशोच्यानित्यादिना भगवता

२ आनन्दगिरिन्यारया।

रिति गीताशास्त्रार्थं स्वाभिष्रेतो व्याख्यात । संप्रति वृत्तिकृतामभिष्रेत निरासितुमनुवद्ति—तन्नेति । निर्धारित शास्त्रार्थं सतिसप्तम्या परामृश्यते । तेषामुक्तिमेव विवृण्वन्नादौ सैद्धान्तिकमभ्यूपगम प्रत्यादिशति — सर्वेकर्मेति । वैदिकेन कर्मणा समुचय च्युदासितु मात्रपदम् । स्मार्तेन कर्मणा समुचय निरासितुमवधारणम् । अभ्याससबन्धं धुनीते—केवलादिति । नैवेस्रेवकार सबध्यते । केन तर्हि प्रकारेण ज्ञान कैवस्यप्राप्तिकारणमित्याशक्र्याह— किं तहींति । किं तत्र प्रमापकमित्याशङ्कयेदमेव शास्त्रमित्याह—इति सर्वास्त्रिति । यथा प्रयाजानुयाजाह्यपक्रतमेव दर्शपौर्णमासादि स्वर्गसाधन तथा श्रीतसार्तकर्मीपकृतमेव ब्रह्मज्ञान कैवस्य साधयति । विमत सेतिकर्तव्यताकमेव स्वफलसाधक करणत्वादर्शपौर्णमासादिवत् । तदेव ज्ञानकर्मसमुचयपर शास्त्रमित्यर्थ । इतिपदमाहरित्यनेम पूर्वेण सबध्यते । पौर्वापर्यपर्यालोचनाया शास्त्रस्य समुचयपरत्व न निर्धारितमित्याशङ्क्याह—ज्ञापक चेति । न केवल ज्ञान मक्तिहेत्रिपत समुचितमित्रसार्थस स्वधर्माननुष्टाने पापप्राप्तिवचनसामर्थ्यलक्षण लिङ्ग गमकमित्यर्थ । शास्त्रस समुचयपरत्वे छिद्गवद्वावयमपि प्रमाणमित्याह—कर्मण्येवेति । तत्रेव वाक्यान्तरमुदाहरति—कुरु कर्मेति । नतु 'न हिंखात्सर्वा भूतानि' इत्यादिना प्रतिषिद्धत्वेन हिंसादेरनर्थहेतुत्वावगमात्तदुपेत वैदिक कर्माधर्मायेति नानुष्ठातु शक्यते, तथाच तस मोझे ज्ञानेन समुचयो न सिध्यतीति साख्यमतमाशङ्क्य परिहरति —हिंसादीति । आदि-शब्दादुच्छिष्टभक्षण गृह्यते । यथोक्तराङ्का न कर्तव्येखन्नाकाङ्कापूर्वक हेतुमाह—कथिसत्यादिना । खशब्देन क्षत्रियो विवक्ष्यते । युद्धाकरणे क्षत्रियस प्रस्यवायश्रवणात्तस्य त प्रति नित्यत्वेनावश्यकर्तव्यत्वप्रतीतेर्गुर्वादिहिंसायुक्त मतिक्ररमपि कर्म नाधर्मायेति हेत्वन्तरमाह—तद्करणे चेति । आचार्यादिहिंसायुक्तमतिक्र्रमपि युद्ध नाधर्मायेति ब्रवता भगवता श्रौताना हिंसादियुक्तानामपि कर्मणा दूरतो नाधर्मत्वमिति स्पष्टमपदिष्ट भवति सामान्यशास्त्रस व्यर्थहिंसानिषेधार्थत्वात्क्रतुविषये चोदितहिंसायास्तदविषयत्वात्कुतो वैदिककर्मानुष्यानानुपपत्तिरित्यर्थ । ज्ञानकर्मसमु-श्वयात्कैवत्यसिद्धिरित्युपसहर्तुमितिशब्द । यत्तावद्रह्मज्ञान सेतिकर्तव्यताक स्वफलसाधक कारणत्वादिस्यनुमान तद्वयति—तदसदिति । नहि श्रुक्तिकादिज्ञानमज्ञाननिवृत्तौ स्वफले सहकारि किचिद्पेक्षते, तथाच व्यभिचाराद-साधक करणत्वमित्यर्थ । यत् गीताशास्त्रे समुचयस्यैव प्रतिपाद्यतेति प्रतिज्ञात तदपि विभागवचनविरुद्धमित्याह— **ज्ञानेति ।** साख्यबुद्धियोगबुद्धिश्चेति बुद्धिद्वय तत्र साख्यबुद्धाश्रया ज्ञाननिष्ठा व्याख्यातु साख्यशब्दार्थमाह— अशोच्यानित्यादिनेति । 'अशोच्यानित्यादि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य' इत्येतदुन्त वाक्य यावज्रविष्यति तावता ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

भीष्मादीनन्वशोच कथमेते गुरबो मया हन्तव्या, कथ वा तैर्विनाह जीविष्यामीति शोक कृतवानसि । एवं मूढोऽपि त्व प्रज्ञावादान् प्रज्ञावता देहादन्यमात्मान जानता वादान् शब्दान् 'नरके नियत वासः', 'पतन्ति पितरो सेषाम्' इत्यादीन् भाषसे पर नतु प्रज्ञावानसि । तत्र हेतु —गतास्त्निति । गतासून् गतप्राणान्देहा- ४ मञ्जसदनीन्याख्या ।

'कथ मीष्ममह सख्ये' इलाबीन्भाषसे वदिस नतु लज्जया तूर्णीभविस । अत पर किमनुचितमस्तीति सूचियेतु चकार । तथाचाधमें धर्मलम्रान्तिर्धमें चाधमेलम्रान्तिरसाधारणी तवातिपण्डितस्य नोचितेति भाव । प्रज्ञावता पण्डिताना वादान्माषसे परं नतु बुध्यस इति वा भाषणापेक्षयानुशोचनस्य प्राक्षाललादतीतलानिर्देश । भाषणस्य तु तदुत्तरकाललेनान्व्यवहितलाद्वर्तमानलिन्देश । छान्दसेन तिड्व्यल्ययेनानुशोचसीति वर्तमानल व्याख्येयम् । नतु बन्धुविच्छेदे शोको नातु-चित विस्थाहिभर्महाभागैरपि कृतलादिलाशक्काह—गतास्त्रनिति । ये पण्डिता विचारजन्यात्मतत्त्वज्ञानवन्तस्ते गत-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्ति । सथाहि । आत्मा सावविकाशी । नानाशरीरेषु सचरत कास्य शोञ्यता । नच देहान्तरसचारएव शोञ्यता । एवहि यौवनादाव-भ० गी० ६

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यावत् 'खधर्ममिप चावेक्ष्य' इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यत्परमार्थात्मतत्त्वनिरूपण कृतं तत्सांख्यं तिद्व-षया बुद्धिरातमनो जनमादिषिङ्विक्रियाभावादकर्तात्मेति प्रकरणार्थनिरूपणाद्या जायते सा साख्य-बुद्धः, सा येषा ज्ञानिनामुचिता भवति ते साख्याः, पतस्या बुद्धेर्जन्मनः प्रागात्मनो देहादिव्यति-रिक्तत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्मविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपणळक्षणो योगः, तद्वि-षया बुद्धियोगवुद्धः, सा येषा कर्मिणामुचिता भवति ते योगिनः । तथाच भगवता विभक्ते द्वे बुद्धी निर्दिष्टे 'पषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु' इति । तयोश्च साख्यवुद्ध्याश्रयां क्षानयोगेन निष्ठा साख्याना विभक्ता चक्ष्यति 'पुरा वेदात्मनामया प्रोक्ता' इति, तथाच योगबुद्ध्याश्रया कर्मयोगेन निष्ठा विभक्ता च वक्ष्यति 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति, पव सांख्यबुद्धि योगबुद्धि चाश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवतैवोक्ते ज्ञानकर्मणो कर्तृत्वाकर्त्तः वैकत्वानेकत्वबुद्ध्याश्रययोरेकपुरुषाश्रयत्वासं भवं पद्यता । यथैनद्विभागवचन तथैवदार्शत शातपथीये ब्राह्मणे 'पतमेवप्रवाजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रवजन्ति' इति सर्वकर्मसन्यासं विधाय तच्छेषेण 'कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽय मातमाय लोकः' इति । तत्रैय च 'प्राग् दारपरिग्रहात्युरुष आत्मा प्रान्ततो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोक

## २ आन डगिरिच्यारया।

ग्रन्थेन यत्परमार्थभूतमात्मतत्त्व भगवता निरूपित तद्यथा सम्यन्ख्यायते प्रकाइयते सा वेदिकी सम्यग्बुद्धि सख्या तया प्रकाश्यत्वेन सवन्धि प्रकृत तस्य साल्यमित्यर्थ । साल्यशब्दार्थसुन्त्वा तत्प्रकाशिका बुद्धि तहतश्च साल्या-न्याकरोति—तद्विषयेति । तद्विषया बुद्धि साख्यबुद्धिरिति सबन्ध । तामेन प्रकटयति—आत्मन इति । 'न जायते म्नियते वा' इत्यादिप्रकरणार्थनिरूपणद्वारेणात्मन पङ्घावविक्रियासभवात्कृटस्थोऽसाविति या बुद्धिरूप्यवेते सा साख्यबुद्धि तत्परा सन्यासिन साख्या इत्यर्थ । सप्रति योगबुद्धाश्रया कर्मनिष्ठा व्याख्यातुकामो योगश ब्दार्थमाह-पतस्या इति । यथोक्तबुख्यस्तौ विरोधादेवानुष्ठानायोगात्तस्यान्तन्निवर्तकस्वात्पूर्वमेव तदुःपत्तेराःमनो देहादिव्यतिरिक्तत्वाद्यपेक्षया धर्माधर्म निष्कृष्य तेनेश्वराराधनरूपेण कर्मणा पुरुषो मोक्षाय युज्यते योग्य सपद्यते तेन मोक्षसिद्धये परपरया साधनीभृतप्रागुक्तधर्मानुष्ठानात्मको योग इत्यर्थ । अय योगद्वद्धि विभजन्योगिनो विभ-जते—तद्विषयेति । उक्ते बुद्धियये भगवतोऽभिमति दर्शयति—तथाचेति । साल्यबुद्धाश्रया ज्ञाननिष्ठेत्येतदिष भगवतोऽभिमतमिलाह—तयोश्चेति । ज्ञानमेव योगो ज्ञानयोगलेन हि ब्रह्मणा युज्यते तादात्म्यमापद्यते तेन सन्या-मिनां निष्ठा निश्चयेन स्थितिस्तारपर्येण परिसमाप्तिम्ता कर्मनिष्ठातो व्यतिरिक्ता निष्ठयोर्मध्ये निष्करय भगवान्वक्ष्यतीत योजना । 'छोकेऽसिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साख्यानाम्' इत्येतद्वाक्यमुक्तार्थविषयमर्थतो sतुबद्ति—पुरेति । योगबुखाश्रया कर्मनिष्ठेत्यत्रापि भगवदनुमितमादर्शयति—तथाचेति । कर्मैव योग कर्मयो-गस्तेन हि बुद्धिग्रदिद्वारा मोक्षहेतुज्ञानाय प्रमान्युज्यते तेन निष्ठा कर्मिणा ज्ञाननिष्ठातो विरुक्षणा कर्मयोगेनेत्यादिना वक्ष्यति भगवानिति योजना । निष्टाद्वय बुद्धिद्वयाश्रय भगवता विभज्योक्तसुपसहरनि-एचमिति । कया पुनरतुप-पत्या भगवता निष्ठाद्वय विभज्योक्तमित्याशङ्काह—ज्ञानकर्मणोरिति । कर्म हि कर्तृत्वाद्यनेकत्वबुद्धाश्रय, ज्ञान पुनरकर्रुत्वैकत्वबुच्चाश्रय, तदुभयमित्थं विरुद्धसाधनसाध्यत्वान्नेकावस्थस्यैव पुरुषस सभवति, अतो युक्तमेव तयोविभाग-वचनमित्यर्थ । भगवदुक्तविभागवचनस्य मूलत्वेन श्वतिसुदाहरति—यथेति । तत्र ज्ञाननिष्ठाविषय वाक्य पठति— एतमेवेति । प्रकृतमात्मान निस्यविज्ञ्ञासस्यभाव वेदिनुप्तिच्छन्तिस्रिविधेऽपि कर्मफले वैतृष्ण्यभाज सर्वाणि कर्माण परित्यज्य ज्ञाननिष्टा भवन्तीति पञ्चमलकारम्बीकारेण सन्यासविधि विवक्षित्वा तस्यैव विधे शेषेणार्थवादेन कि प्रज-येसादिना मोक्षफल ज्ञानमुक्तमिस्यर्थे । ननु फलभावात्प्रजाक्षेपो नोपपद्यते पुत्रेणैतल्लोकजयस्य वाक्यान्तरसिद्धत्वा-दित्याशङ्का विदुषा प्रजासाध्यमनुष्यछोकत्यात्मव्यतिरेकेणाभावादात्मनश्चासाध्यत्वादाक्षेपो युक्तिमानिति विवक्षि-व्वाह—येषासिति । इति ज्ञान द्शितमिति शेष । तस्मिन्नेव ब्राह्मणे कर्मनिष्ठाविषय वाक्य दर्शयति—तन्नेवेति ।

# ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुर्धरी )।

ज्ञानुशोचयन्ति प्रत्युत निर्हरन्त्येव । एतेन प्राण एवेष्टो नतु देहः । तथाच श्रुतिः 'प्राणो ह पिता प्राणो माता ४ मधुस्हनीच्यास्या ।

त्राणानगतप्राणांश्व बन्धुलेन कल्पितान्देहाचानुशोचन्ति । एते मृता सर्वोपकरणपरिखागेन गता कि कुर्वन्ति क तिष्ठन्ति एते च जीवन्तो बन्धुविच्छेदेन कथ जीविष्यन्तीति न व्यामुद्यन्ति । समाधिसमये तत्प्रतिभासाभावात्, व्युत्थानसमये तत्प्रतिभासेऽपि मृषालेन निश्वयात् । नहि रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारेण सर्पभ्रमेऽपनीते तिन्नमित्तमयकमपादि संभवति, नवा

#### ? आम=छान्सभाष्यम् ।

त्रयसाधन पुत्र, द्वित्रकार च वित्तं मानुष दैव च, तत्र मानुषं वित्त कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं, विद्या च दैव वित्त देवलोकप्राप्तिसाधनं, 'सोऽकामयत' इत्यविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीन दिश्तानि, 'तेभ्यो च्युत्थाय प्रव्रजन्ति' इति च्युत्थानमात्मानमेव लोकिमिन्छतोऽकामस्य विहितम्। तदेतद्विभागवचनमनुष्पन्न स्यात् यदि श्रौतकर्मञ्ञानयोः समुच्चयोऽभिन्नेतः स्याद्भगवतः। नचार्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति 'ज्यायसी चेत्कर्मणांते' इत्यादिः, एकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभवं बुद्धिकर्मणोर्भगवता पूर्वमनुक्तं कथमर्जुनोऽश्चतं बुद्धिश्च कर्मणो ज्यायस्त्व भगवत्यव्यारोपयेन्मृषैव ज्यायसी चेत्कर्मणते मता बुद्धिरिति, किच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषा समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्यापि स उक्त एवेति 'यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मे बृहि सुनिश्चितम्' इति कथमुभयोरुपदेशे सत्यन्यतरिवष्य एव प्रश्नः स्यात्, निह पित्तप्रशमार्थिनो वेश्चन मधुर शीतलं च भोक्तव्यमित्युपदिष्टे तयोरन्यतरिपत्तप्रशमनकारणं बृहीति प्रश्नो भवति। अथार्जुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेकानवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्येत, तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयं, मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थ

# - आन टगिरिव्याख्या।

शाकृतत्वमतत्त्वद्शित्वेनाञ्चत्व, स च ब्रह्मचारी सन्गुरुसमीपे यथाविधि वेदमधीत्यार्थज्ञानार्थ धर्मजिज्ञासां कृत्वा तद् त्तरकाल लोकत्रयप्राप्तिसाधनं पुत्रादित्रय 'सोऽकामयत जाया मे स्यात्' इत्यादिना कामितवानिति श्रुतमित्यर्थ । वित्त विभजते—द्विप्रकारमिति । तदेव प्रकारद्वैरूप्यमाह—मानुषमिति । मानुष वित्त व्याच्छे -कर्मरूपमिति । तस्य फलपर्यवसायित्वमाह—पितृलोकेति । दैव वित्त विभजते—विद्या चेति । तस्यापि फलनिष्टत्वमाह— देवेति । कर्मनिष्ठाविषयत्वेनोदाहृतश्चतेस्तात्पर्यमाह—अविद्यति । अज्ञस्य कामनाविशिष्टस्येव कर्माणि 'सोऽकामयत' इस्यादिना दशितानीत्यर्थ । ज्ञाननिष्ठाविषयत्वेन दर्शितश्चतेरपि तात्पर्यं दर्शयति—ते भ्य इति । कर्मसु विरक्तस्यैव संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा प्रागुदाहृतश्चला द्वितेलार्थ । अवस्थाभेदेन ज्ञानकर्मणोभिन्नाधिकारत्वस्य श्रुतत्वात्तनमूलेन भगवतो विभागवचनेन शास्त्रस्य समुचयपरत्व प्रतिज्ञातमप्रवाधितमिति साधितम्, किच समुचयो ज्ञानस्य श्रौतेन सार्तेन वा कर्मणा विवश्यते, यदि प्रथमस्तन्नाह—तदेतदिति । समुचयेऽभिष्रेते प्रश्नानुपर्वात्त दोषान्तरमाह—त-चेति । तामेवानुपपत्ति प्रकटयति—एकपुरुषेति । यदि समुचय शास्त्रार्थो भगवता विवक्षितस्तदा ज्ञानकर्मणोरेकेन पुरुषेणानुष्ठेयत्वमेव तेनोक्तमर्जुनेन च श्चत तत् कथ तदसभवमनुक्तमश्चत च मिथ्यैव श्रोता भगवत्यारोपयेत् । नच तदारोपादते किमिति मा कर्मण्येवातिकूरे युद्धलक्षणे नियोजयसीति प्रश्लोऽवकल्पते । तथाच प्रश्लाखेचनया प्रष्टप्र-वक्त्रो शास्त्रार्थतया समुचयोऽभिन्नेतो न भवतीति प्रतिथातीत्पर्थ । किंच समुचयपक्षे कर्मापेक्षया बुद्धेज्यायस्त्व भगवता पूर्वमनुक्तमर्जुनेन चाश्चत कथमसी तिसन्नारोपयितुमहीत ततश्चानुवादवचन श्रोतुर्नुचितमित्याह-सुद्धे-श्चेति । इतश्च समुचय शास्त्रार्थी न सभवत्यन्यथा पञ्चमादावर्जनस्य प्रश्नानुपपत्तेरित्याह—किन्चेति । नन्न सर्वा-न्त्रत्युक्तेऽपि समुचयेनार्जुन प्रत्युक्तोऽसाविति तदीयप्रश्नोपपित्तिरित्याशङ्क्याह—यदीति । एतयोः कर्मतस्यागयोरिति यावत् । नज् कर्मापेक्षया कर्मत्यागपूर्वकस्य ज्ञानस्य प्राधान्यात्तस्य श्रेयस्त्वात्तद्विषयप्रश्लोपपत्तिरिति चेश्वेत्याह-नहीति । तथैव समुचये प्ररुपार्थसाधने भगवता दक्षिते सत्यन्यतरगोचरो न प्रश्नो भवतीति शेष । समुचये भगवतोक्तेऽपि तदज्ञानादर्जनस प्रश्नोपपत्तिरिति शङ्कते—अथेति । अज्ञाननिमित्त प्रश्नमङ्गीकृत्वापि प्रत्याचष्टे—तथापीति । भगवतो भान्यभावेन पूर्वापराज्ञसन्धानसंभवादित्यर्थ । प्रश्नाजुरूपत्वमेव प्रतिवचनत्य प्रकटयति—मग्रेति । व्यावर्त्यमशमा-

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

प्राण आचार्यः । अतएव सप्राणानेतान् अवगणयन्तं नर पित्रादिहन्ता त्वमसि धिक्त्वामिति वदन्ति उत्क्रान्तप्राणान् दहन्तमपि नैवं वदन्तीति लोकवेदप्रसिद्धिः । तस्रात् आत्मा देहादन्य चेतनत्वात् व्यतिरेकेण ४ मधुसदनीच्याक्या।

पित्तोपहतेन्द्रियस्य कवाचिद्वेडे तिक्तताप्रतिमासेऽपि तिक्तार्थितया तत्र प्रवृत्ति सभवति मधुरलिनिश्रयस्य बलवत्त्वात्, एवमात्मखरूपाज्ञानिबन्धनलाच्छोच्यश्रमस्य तत्स्वरूपज्ञानेन तद्ज्ञानेऽपनीते तत्कार्यभूत शोच्यश्रम कथमवतिष्ठेतेति ५ मान्योत्कर्षवीपिका।

प्राणिसाधारणयोमीह्योलींक उपर भ्यमानलात् । तथाच सर्वप्राणिनामिति भाष्यकारैस्तथैवोक्तलात् अर्जुन निमित्तीकृत्व लोकार्थमेव भगवतोपदेश कृत इति भाष्यकृद्धि खेन च स्थापितलात्, अशुद्धान्त करणाना तु योगनिक्षोक्तान्त करणशुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकारो-हणार्थं 'धर्म्योद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्कत्रियस्य न विद्यते' इत्यादिनेति लोकेऽस्मित्रिति श्लोकस्थस्वप्रन्थविरोधान्तिति दिक्। अशोच्यान्शो-कानर्हान्सद्भृतालात्परमार्थक्षपेण नित्यतान्त्र शोचितवानसि । प्रज्ञावता बुद्धिमता वादान् 'किं नो राज्येन', 'कथ भीष्ममहम्' इत्यादीनि

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मित्थं त्वं आन्तोऽसीति, नतु पुनः प्रतिवचनमनतुरूप, पृष्टादन्यदेव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तं युक्तम्। नापि स्नातंनैव कर्मणा बुद्धेः समुच्चयेऽभिप्रते विभागवचनादि सर्वमुपपन्नम्, किच क्षत्रियस्य युद्धं स्नार्त्व कर्ममिति जानतः 'तिक कर्मणि घोरे मा नियोजयसि' इत्युपालम्मोऽनुपपन्नः, तस्नाद्गीताशास्त्र ईषन्मात्रणापि श्रौतेन स्नातंन वा कर्मणात्मन्नानस्य समुच्चयो न केनचिद्दर्शियतुं श क्यः। यस्य त्वन्नानाद्रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यन्नेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञान-मुत्पन्न परमार्थतत्त्वविषयमेकमेवेदं सर्व ब्रह्माकर्तृ चेति, तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्तेऽपि लोकसंग्रहार्थ यत्नपूर्व यथा प्रवृत्तिस्तथैव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत्मवृत्तिरूप दृश्यते न तत्कर्म येन बुद्धे समुच्यः स्यात्, यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्म चेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्ध-तत्कलाभिसन्ध्यहंकाराभावस्य तुत्यत्वाद्विद्धणः। तत्त्वित्तु नाहं करोमीति मन्यते नच तत्फलमभिसन्धत्ते, यथाच सर्गादिकामार्थिनोऽप्तिहोत्रादिकामसाधनानुष्ठानायाहिताग्नेः काम्य प्वाग्निहोत्राद्दै प्रवृत्तस्य सामिक्रते विनष्टेऽपि कामे तदेवाग्निहोत्राचनुतिष्ठतोऽपि न तत्काम्यमग्निहोत्रादि भवति, तथाच दर्शयति भगवान् 'कुवैन्नपि न करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र । यच 'पूर्वैतं कृतं', तथाच दर्शयति भगवान् 'कुवैन्नपि न करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र । यच 'पूर्वैतं कृतं',

२ आनन्द्रगिरिज्याख्या ।

द्रीयति—निवित । प्रतिवचनस्य प्रश्नाननुरूपत्वमेव स्पष्टयति —पृष्टादिति । श्रौतेन कर्मणा समुचयो ज्ञानस्रेति पक्षं प्रतिक्षिप्य पक्षान्तर प्रतिक्षिपति—नापीति । श्रुतिस्मृत्योर्ज्ञानकर्मणोर्विभागवचनमादिशब्दगृहीत बुद्धेज्यायस्य पञ्च-मादौ प्रश्नो भगवत्प्रतिवचन सर्वमिदं श्रोतेनेव सार्तेनापि कर्मणा बुद्धे समुचये विरुद्ध सादिसर्थ । द्वितीयप क्षासभवे हेत्वन्तरमाह—किंचेति । समुचयपश्चे प्रश्नप्रतिवचनयोरसभवाश्चेद गीताशास्त्र तत्परमिखुपसहरति—तस्मा-दिति । विशुद्धब्रह्मात्मज्ञान स्वफलसिद्धौ न सहकारिसापेक्षमज्ञाननिवृत्तिफलस्वाद्रज्ञवादितत्त्वज्ञानवत् , अथवा बन्धः सहायानपेक्षेण ज्ञानेन निनर्धते अज्ञानात्मकत्वाद्रज्ञुसर्पादिवदिति भाव । ननु 'कुर्याद्विद्वास्यासक्तश्चिकीर्पुर्लोकसमहम्' इति वक्ष्यमाणस्वात् कथ गीताशास्त्रे समुचयो नास्ति तन्नाह—यस्य त्विति । चोदनासूत्रानुसारेण विधितोऽनुष्ठेयस्य कर्मणो धर्माःवाद्यापारमात्रस्य तथात्वाभावात्तस्वविदश्च वर्णाश्रमाभिमानशूम्यस्याधिकारप्रतिपरयभावाद्यागादिपवृत्ती मामविद्यालेशतो जायमानाना कर्माभासस्वात् कुर्याद्विद्वानित्यादि वाक्य न समुच्चयप्रापकमिति भावः। वा शब्दश्रार्थे, द्विती यस्तु विविदेषावाक्यस्थासाधनान्तरसंग्रहार्थ । सासारिक ज्ञान व्यावर्तयति—परमार्थेति । तदेवाभिनयति—एक-सिति । प्रवृत्तिरूपमिति रूपप्रहणमाभासत्वप्रदर्शनार्थं कमीभाससमुचयस्तु याद्दव्छिकत्वान्न मोक्ष फलयतीति शेष । किंच ज्ञानिनो यागादिप्रवृत्तिनै ज्ञानेन तरफलेन समुचीयते फलाभिसन्धिविज्लप्रवृत्तिखादहकारविधुरप्रवृत्तिखाद्वा भग वस्पवृत्तिवदिसाह—यथेति । हेतुद्वयसासिद्धिमाशङ्का परिहरति—तत्त्वविदिति । कूटस्य ब्रह्मैवाहिमति मन्वानो विद्वान् प्रवृत्ति तत्फल वा नैव स्वगतत्वेन पश्यति रूपादिवद् दृश्यस्य दृष्ट्धर्मत्वायोगात् कितु कार्यकरणसंघातगतत्वेनैव मृह्त्यादि प्रतिपद्यते, ततस्तन्वविदो व्याख्यानभिक्षाटनादावहकारस्य तृह्यादिफलाभिसन्धेश्चाभासःवान्नासिद्ध हेतुद्व-यमिलर्थः । ननु ज्ञानोदयात्प्रागवस्थायामिवोत्तरकालेऽपि प्रतिनियतप्रवृत्त्यादिदर्शनाञ्च तत्त्वदर्शिनिष्ठप्रवृत्त्यादेराभास-स्वमिति तन्नाह—यथाचेति । स्वर्गादिरेव काम्यमानःवास्कामस्तदर्थिन स्वर्गादिकामसाग्निहोत्रादेरपेक्षितस्वर्गादि-साधनस्यानुष्ठानार्थमित्रमाधाय व्यवस्थितस्य तिसन्नेव काम्ये कर्मणि प्रवृत्तस्यार्धकृते केनापि हेतुना कामे विनष्टे तदे-वाशिहोन्नादि निर्वर्तयतो न तत् काम्य भवति नित्यकाम्यविभागस्य स्वाभाविकत्वाभावात् कामोपबन्धानुपबन्धकृत-स्वात्, तथा विदुषोऽपि विध्यधिकाराभावाद्यागादिप्रवृत्तीनां कर्माभासतेत्वर्थं । विद्वरप्रवृत्तीना कर्माभासत्वमित्रत्र भगवद्दुमतिसुपन्यस्वति - तथाचेति । नतु विद्वसापारेऽपि कर्मशब्दप्रयोगदर्शनात् तसापारस्य कर्माभासत्वातु-पपत्तेः समुखयसिद्धिरिति तत्राह—यश्चेति । ज्ञानकर्मणो समुचित्येव ससिद्धिहेतुत्वे प्रतिपन्ने कुतौ विभज्यार्थज्ञानमिति

घटनत् । देहो न चेतनः दृश्यत्वात् घटनत् । यदि देहश्चेतनः सात् मृतेऽपि तत्र चैतन्यमुपलभ्येत, तसादेह-ध मध्यद्वनीन्यास्या ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

भाव । वसिष्ठादीना प्रारव्धकमेप्रावल्यात्तथा तथानुकरण न बिष्ठाचारतयान्येषामनुष्ठेयतामापादयति, बिष्ठैर्धमेनुद्धानु-५ मान्योत्कर्षदीपिका।

वचनानि च भाषसे तर्देतदुभयमुन्मत्तचेष्टितमित्यभिप्राय । यत पण्डिता आत्मज्ञाः गतासून्मृतानगतासूनमृतांश्च नानुशोचन्ति । ६ श्रीधरीज्यारया ।

तानां नादान् ज्ञान्दान् 'कथ मीष्ममह सख्ये' दलादीन्केवरुं भाषसे नतु पण्डितोऽसि । यतो गतास्तातप्राणान्वन्यूनगतास्य जीवतो

श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः' इति तत्तु प्रविभज्य विश्वेयम्, तत्कथम्, यदि तावत्पूर्वे जनकादयस्तत्वविदोऽपि प्रवृत्तकर्माणः स्युक्ते लोकसंग्रहार्थं 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इति ज्ञानेनेव संसिद्धिमास्थिताः, कर्मसंन्यासं प्राप्तेऽपि कर्मणा सहिव संसिद्धिमास्थिता न कर्मसंन्यासं कृतवन्त इत्येषोऽर्थः। अथ न ते तत्त्वविद ईश्वरसमिपंतेन कर्मणा साधनभूतेन सिसिद्धं सत्त्वयुद्धं ज्ञानो-त्पित्तलक्षणां वा संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य इति व्याख्येयम्। पतमेवार्थं वक्ष्यति भगवानस्त्व- गुद्धये कर्म कुषेन्तीति, 'सकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धं विन्दति मानवः' इत्युक्त्वा सिद्धं प्राप्तस्य च पुनर्ज्ञाननिष्ठा वक्ष्यति 'सिद्धं प्राप्तो यथा ब्रह्म' इत्यादिना। तसाद्रीतासु केवलादेव तत्त्वज्ञानान्मो-क्षप्राप्तिः न कर्मसमुचितादिति निश्चितोऽर्थः। यथा चायमर्थस्तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्रैवं धर्मसंमूढचेतसो महति शोकसागरे निमग्नसार्जुनस्यान्यत्रा-तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्रैवं धर्मसंमूढचेतसो महति शोकसागरे निमग्नसार्जुनस्यान्यत्रा-तत्र तत्र दर्शयिष्यामः भगवान्वासुदेवस्ततोऽर्जुनमुद्दिधारयिषुरात्मज्ञानायावतारयञ्चाह—अशोः

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

प्रच्छति—तत्कथमिति । तत्र कि जनकाद्योऽपि तत्त्वविद् प्रवृत्तकर्माण स्युराहोस्विद्तत्त्वविद् इति विकरूप प्रथमं प्रत्याह—यदिति । तत्त्ववित्त्वे कथ प्रवृत्तकर्मत्व कर्मणामिकचित्करत्वादित्याशङ्क्याह—ते छोकेति । तेषामुक्तप्रयो-जनार्थमपि न प्रवृत्तिर्युक्ता सर्वत्राप्युदासीनस्वादित्याशङ्क्याह—गुणा इति । इन्द्रियाणां विषयेषु प्रवृत्तिद्वारा तत्त्व-विदा प्रवृत्तकर्मःवेऽपि ज्ञानेनैव तेषा मक्तिरित्याह-क्वानेनेति । उक्तमेवार्थं संक्षिप्य दर्शयति-कर्मेति । कर्मणे-त्यादौ बाधितानुबुस्या प्रबुस्याभासो गृह्यते।द्वितीयमनुवद्ति-अथेति।तत्र वाक्यार्थं कथयति-ईश्वरेति। विभज्य विशेयत्व वाक्यार्थस्योक्तमुपसहरति—इति व्यार्ययमिति । कर्मणा चित्तश्चिद्धहारा ज्ञानहेतुत्वमित्युक्तेऽर्थे वाक्य-होष प्रमाणयति—एतमेवेति । 'योगिन कर्म कुर्वन्ति' इत्यादिवान्यमर्थतोऽनुवदति—सन्वेति । स्वकर्मणेत्यादौ साक्षादेव मोक्षहेतुत्व कर्मणा वक्ष्यतीत्याशङ्काह—स्वकर्मणिति । स्वकर्मानुष्ठानादीश्वरप्रसादद्वारा ज्ञाननिष्ठायोग्यता लभ्यते ततो ज्ञाननिष्ठया मुक्तिस्तेन न साक्षात्कर्मणा मुक्तिहेत्ततेत्वप्रे स्फ्रटीभविष्यतीत्वर्थे । तत्त्वज्ञानोत्तरकाल कर्मा संभवे फलितमपसंहरति—तसादिति। नन यद्यपि गीताशास्त्र तस्त्रज्ञानप्रधानमेक वाक्य तथापि तन्मध्ये श्रयमाण कर्म तदब्रमङ्गीकतैव्य प्रकरणप्रामाण्यादिति समुचयसिद्धिसात्राह—यथा सेति । अर्थशब्देनात्मज्ञानमेव केवल कैव-स्यहेतुरिति गृह्यते । वृत्तिकृतामभिप्राय प्रत्याख्याय स्वाभिष्रेत शास्त्रार्थ समर्थित । संप्रत्यशोच्यानित्यसात्प्राक्तनप्रनथ-सदर्भस प्रागुक्त ताल्यमनुद्याशोच्यानित्यादे स्वधर्ममपि चावेश्येत्येतदन्तस्य समुदायस्य ताल्यमाह—तन्नेति । अत्र हि शास्त्रे त्रीणि काण्डानि, अष्टादशसख्याकानामध्यायाना षद्वत्रितयसुपादाय त्रैविध्यात्, तत्र पूर्वपद्वारमक विषयीकरोति, मध्यमषद्भरूप मध्यमकाण्ड तत्पदार्थं गोचरयति, अन्तिमषद्भरूक्षणम-न्तिम काण्ड पदार्थयोरेक्य वाक्यार्थमधिकरोति, तज्ज्ञानसाधनानि तत्र तत्र प्रसङ्गादुपन्यस्यन्ते तज्ज्ञानस्र तदधीनखात् । तत्त्वज्ञानमेव केवल केवल्यसाधनमिति च सर्वत्र विगीतम् । एव पूर्वोक्तरीत्या गीताशास्त्रार्थे परिनिश्चिते सतीति यावत् । धर्मे समूढ कर्तव्याकर्तव्यविवेकविकल चेतो यस तस्य मिथ्याज्ञानवतोऽहकारममकारवत शोका-ख्यसागरे दुरुत्तारे प्रविश्य क्विश्यतो ब्रह्मात्मैक्यलक्षणवाक्यार्थज्ञानमात्मज्ञान तद्तिरेकेणोद्धरणासिद्धेस्तमतिभक्तमति-स्तिग्ध शोकादुद्धर्तुमिच्छन्भगवान्यथोक्तज्ञानार्थं तमर्जुनमवतारयन् पदार्थपरिशोधने प्रवर्तयन्नादौ त्वंपदार्थं शोधियतु-मशोच्यानित्यादिवाक्यमाहेति योजना । यसाज्ञानं तस्य अमो यस अमस्तत्य पदार्थपरिशोधनपूर्वक सम्यग्ज्ञानं वाक्याद् देतीति ज्ञानाधिकारिणमभिन्नेत्याह—अज्ञोच्यानित्यादीति । यसु कैश्चित् 'भारमा वा अरे दृष्ट्य ' इत्या-द्यारमयाथात्म्यदर्शनविधिवाक्यार्थमनेन श्लोकेन व्याचष्टे स्वय हरिरित्युक्त तद्युक्त, कृतियोग्यतैकार्थसमवेतश्रेय साध-मताया वा पराभिमतियोगस्य वा विष्यर्थस्यात्राप्रतीयमानस्य करुपनाहेत्वभावात् । नच दर्शने पुरुषतम्रत्वरहिते विधेय-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्भरी)

नारोनात्मनारं मन्वानो मूर्ख एवासीत्यर्थ । यतु 'प्रज्ञाना पण्डिताना अवादान् वक्तुमयोग्यान् भाषसे' इति ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

ष्टीयमानस्थालैकिकव्यवहारसैव तदान्वारलात् अन्यथा निष्ठीवनादेरप्यनुष्ठानप्रसङ्गादिति दष्टव्यम् । यस्मादेवं तस्मात्व-५ मान्योत्कर्वदीपिका ।

अहो कष्टमेते मृता एते मरिष्यन्तीति चिन्ता न कुर्वन्तीलर्थ । यत्तु प्रज्ञाना पैण्डितानामवादान्वक्तमयोग्यान्भाषस इति तदुपेक्ष्यम्

१ नीलकपठ .

# न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। नचैव नभविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १२॥

श्रीमच्छाकरभाग्यम् ।

ह्यानित्यादि । न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणाद्यः सहस्तत्वात्परमार्थक्षेण च नित्यत्वात्, तानशो ह्यानन्वशोचोऽनुशोचितवानित ते च्रियन्ते मित्रिमित्तमहं तैर्विनाभृतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिनिति । त्वं प्रज्ञावता बुद्धिमतां वादाश्च वचनानि च भाषसे । तदेतन्मौद्धं पाण्डित्य च विरुद्धमात्मनि द्शीयस्युन्मत्त इवेत्यभिप्रायः । यसाद्रतास्नगतप्राणान्मृतान् अगतास्नगतप्राणाञ्जीवतश्च नानुशोचित्त पण्डिता आत्मज्ञाः । पण्डात्मविषया बुद्धियेषा ते हि पण्डिताः। 'पाण्डित्यं निर्विद्यं इति श्रुतेः। परमार्थतस्तु नित्यानशोच्याननुशोचस्यतो मृद्योऽसीत्यभिप्रायः॥११॥ कुतस्ते शोच्या यतो नित्याः। कथं न त्वेव जातु कदाचिद्दं च नासं कि त्वासमेवातीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु नित्य प्वाहमासमित्यभिन

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

यागादिविलक्षणे विधिरुपपद्यते क्रत्यान्तर्भृतस्यार्हार्थत्वात् तव्यो न विधिमधिकरोतीत्यभिन्नेत्य व्याचष्टे-न शोच्या इति । कथ तेषामशोच्यत्वमित्युक्ते भीष्मादिशब्दवाच्याना वा शोच्यत्व, तत्पद्रलक्ष्याणा वेति विकल्प्याद्य दूषयति— सद्वत्तत्वादिति । ये भीष्मादिशब्दैरुच्यन्ते ते श्रुतिस्मृत्युदीरिताविगीताचारवस्वात्र शोच्यतामश्रुवीरित्रात्यर्थ । द्वितीय प्रसाह—परमार्थेति । अरजते रजतबुद्धिवदशोच्येषु शोच्यबुद्धा आन्तोऽसीसाह—तानिति । अनुशोच-नप्रकारमभिनयन्त्रान्तिमेव प्रकटयति—ते म्रियन्त इति । प्रत्रभार्यादिप्रयुक्त सुखमादिशब्देन गृह्यते । इत्यनुशो-वितवानसीति सबन्ध । विरुद्धार्थाभिधायिरवेनापि आन्तस्वमर्जनस्य साधयति—त्वं प्रज्ञावतासिति । वचनानि 'उत्सन्नकुलधर्माणाम्' इलादीनि । किमेतावता फलितमिति तदाह—तदेतदिति । तन्मौळ्यमशोच्येषु शोच्यदृष्ट-त्वमेतलाण्डिल बुद्धिमतां वचनमाषित्वमिति यावत् । अर्जुनस पूर्वीक्तश्रान्तिभावत्वे निमित्तमात्माज्ञानमिलाह— यसगढिति । नतु सुक्ष्मबुद्धिभाक्त्वमेव पाण्डिल न त्वात्मज्ञत्व हेत्वभावादिलाशङ्काह—तेहीति । पाण्डिल पण्डि॰ तमावमारमज्ञान निर्विद्य निश्चयेन लब्ध्वा 'बाल्ये न तिष्ठासेद्' इति बृहदारण्यकश्चतिमुक्तार्थामुदाहरति—पाण्डित्य-मिति । यथोक्तपाण्डित्यराहित्य कथ ममावगतमित्याशङ्का कार्यदर्शनादित्याह—परमार्थतस्तिवति । यसादित्य-स्यापेक्षित दर्शयति—अत इति ॥ ११ ॥ नित्यत्वमशोच्यत्वे कारणमिति स्चित विवेचयितु प्रश्नपूर्वकं प्रतिजा-नीते—कृत इत्यादिना । निस्यत्वमसिद्ध प्रमाणाभावादिति चोदयति—कथमिति । अत्मा न जायते प्रागभाव-श्चन्यस्वान्नरविषाणविदिति परिहरति—नत्वेवेति । किचात्मा नित्यो भावत्वे सत्यजातत्वाद्यतिरेके घटवदित्यनुमाना **क्तरमाह - नचेवेति ।** यसु कैश्चिदात्मयाथात्म्य जिज्ञासित भगवानुपदिशति निवलादिना श्लोकचतुष्ट्येनेत्यादिष्ट हादसत्, विशेषवचने हेत्वभावात्, सर्वत्रैवाश्मयाथात्म्यप्रतिपादनाविशेषादित्याशयेन 'पदच्छेद पदार्थोक्तिर्विप्रहो ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)

तार्किकव्यास्यानं तत् अहीर्थे घञो दुर्लभत्वात् विशेषाध्याहारसापेक्षत्वाचोपेक्ष्यम् ॥ ११ ॥ ननु देहादम्योऽिप देहनाशेन नश्यता कोशकार इव कोशनाशेनेति तत्राह—नत्वेचाहिमिति । त्वमहिमिने च सर्वे अनादयोऽन-न्ताश्च सा इत्यर्थः। जातु कदाचित् अह न आस इति न अपितु आसमेव। तथा त्वमि नासीरिति न अपि-स्वासीरेव। इमे जनाधिपा राजान इत्युपलक्षण सर्वस्य जन्तुजातस्य । नासिन्नित न अपित्वासन्नेवेति योजना । अनादित्वादनन्ताश्चेत्याह—नचेति । न भविष्याम इति नैव कितु सर्वे भविष्याम एव। ननु देहसानात्मत्वे

४ मधुस्द्रनीन्याख्या।

मिप पिण्डतो भूला शौक माकाषींरिखिमित्राय ॥ १९॥ नलेवेखायेकोनविंशतिश्लोके 'अशोच्यानन्वशोचस्लम्' इसस्य विवरण कियते, 'स्वधमैमिप चावेक्य' इसायष्टिम श्लोके । 'प्रज्ञावादाश्व भाषसे' इसस्य मोहद्वयस्य प्रथक्प्रयत्नित्रा-५ भाष्योत्कर्षदीविका।

अर्हीर्थं घनो दुर्रुभलात्, विशेष्याध्याहारसापेक्षलाचेति ॥ ११ ॥ तेषा नित्यलाच्छोकानईतामाह—नेति । जातु कदाचिदहे ६ श्रीघरीज्याख्या ।

इपि बन्धुहीना पते कर्य जीविष्यन्तीति नानुशीचन्ति ॥ ११ ॥ अशोच्यत्वे हेतुमाह—नत्वेवेति । यथाऽह परमेश्ररो जातु कदाचि-७ अभिनश्युसाचार्यव्यास्याः

वि शोष्यता मनेत् ॥ ११ ॥ एवमर्थद्वयमाह—मस्त्रेवाहमिध्यनेन, देहिंनोऽस्तिक्षित्यंनेन च । नक्षेवाहमिति । अह हि नैव नास अपितु

 <sup>&#</sup>x27;नक्षेत्राह जाल नास' इस्पिननवग्रसाचार्यपाठः.

# श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रायः। तथा न त्वं नासीः किं त्वासीरेव, तथाच नेमे जनाधिपा नासन्कि त्वासन्नेव, तथा न चैव नभविष्यामः किंतु भविष्याम एव च। सर्वे वयमतोऽसाद्देहविनाशात्परमुत्तरकालेऽपि त्रिष्वपि कालेषु नित्या आत्मसक्तपेणेत्यर्थः। देहमेदानुवृस्या बहुवचन नात्मभेदाभिप्रायेण ॥ १२॥ तत्र कथमिव

#### २ आन दगिरिज्याख्या ।

वाक्ययोजना' इति त्रितयमि व्याख्यानाङ्ग प्रतिपादयति—नित्वत्यादिना । नन्वात्मनो देहोन्पत्तिविनाशयोक्तप्रतिर्विनाशप्रसिद्धेरुक्तमनुमानद्वय प्रसिद्धिविरुद्धतया कालात्ययापदिष्टमिष्टमिति नेत्याह—अतीतेष्विति । 'चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्' इति न्यायेनात्मनो जन्मविनाशप्रसिद्धेरौपाधिकजनमाविनाशाविषयत्वान्निरुपाधिकस्य तस्य जन्मादिराहित्यमिति भाव । यद्यपि तवेश्वरस्य जन्मराहित्य तथापि कथ ममेत्याशङ्क्ष्याह—तथिति । तथापि भीष्मादीना कथ
जन्माभावस्तत्राह—तथाच नेम इति । द्वितीयमनुमान प्रपञ्चयन्नुत्तरार्धं व्याचदे—तथेत्यादिना । ननु देहोत्पत्तिविनाशयोरात्मनो जन्मनाशाभावेऽपि महास्वर्गमहाप्रख्ययोस्तस्याग्नितिस्कुलिङ्ग दष्टान्तश्चर्या जन्मविनाशावेष्टव्यावित्याशङ्क्य 'नात्मा श्रुते ' इति न्यायेन परिहरति—त्रिष्वपीति । 'यावद्विकार तु विभागो लोकवत्' इति न्यायेन भिन्नरवाद्विकारित्वमात्मनामनुमीयते भिन्नत्व च बहुवचनप्रयोगप्रमितिमित्याशङ्क्ष्याह—देहेति ॥ १२ ॥ ननु पूर्वं देह
विहायापूर्वं देहसुपाददानस्य विक्रियावस्वेनोत्पत्तिविनाशवस्वविश्रम समुद्भवेदिति शङ्कते— तन्नेति । अशोच्यत्व-

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)

कथ तत्पीडयाय पीड्यत इति चेद्यक्षवत्तद्भिमानमात्रादिति त्रूम । यदाहि यक्षः परशरीरे विशति तदा तत्पी-ह्या देहपतिन बाध्यते । तस्य तदानीं देहामिमानाभावात् । यक्षस्तु बाध्यतेऽमिमानसत्त्वादिति छोके प्रसिद्धम् । किंच प्राचीनकर्मव्यतिरेकेण जीवन नोपपद्यते । कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । वृक्षादिष्विप प्राक्कमंस्तीत्यनुमे-यम् । स्थावरजीविका प्राक्कमंपूर्विका जीविकात्वात् पाकादिकियापूर्वकासदादिजीविकावत् । अपिच क्रियावैचित्र्या-त्कार्यवैचित्र्य दृष्ट घटशरावोदश्चनादिषु तद्धदिहापि सुखदु खादिवैचित्र्य प्राक्कमंवैचित्र्यादनुमेयम् । तथा सद्यो जातस्य गोवत्सस्य स्तनपानादौ प्रवृत्तिर्जन्तुमात्रस्य मरणात्रासश्च प्राग्मवीयानुभवजनितसस्कारजन्यौ भोजनादिप्रवृत्ति-श्रोच्छ्वासादिवदित्यतोऽस्ति प्राचीन कर्म । अपिच कौळिकशास्त्रप्रसिद्धमेतत् । यथा देवदत्तः स्वशरीरे कण्टकवेचेन खिद्यते एव शतुकृताया देवदत्तप्रतिमाया कण्टकेन विद्धाया देवदत्तो व्यथते । तत्र व्यथाहेतुर्नान्तर धातुवैषम्य नापि बाह्य कण्टकवेधादि किंतु केवळ प्राक्कमंमात्रम् । एवच बीजाङ्करन्यायेन कर्मतज्ञन्यसस्कारपरम्परयाऽनादिः ससार इति न, देहनाशादात्मनाशोऽस्तीति न भीष्मादयः शोचनीया । अत्र पूर्वसिक्शिके आत्मनो देहादन्यत्वसुक्तं गतास्त् देहानिति विशेषणेन । अत्र तु स्कृमशरीरविशिष्टसात्मनो व्यवहारदृष्ट्या नित्यत्व साधितमिति भेदः॥ १२ ॥

# ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

कर्तव्यलात्। तत्र स्थूलशरीरादात्मान विवेक्त निलल साधयति । तुशब्दो देहादिभ्यो व्यतिरेक स्चयति । यथा अह-मित पूर्व जातु कदान्विदिष नासमिति नैव, अपितु आसमेव, तथा लमप्यासी , इमे जनाधिपाश्वासकेव । एतेन प्रागमा-वाप्रतियोगिल दर्शितम् । तथा सर्वे वय अह ल इमे जनाधिपाश्वात परं नभविष्याम इति न अपितु भविष्याम एवेति वसा-प्रतियोगिलमुक्तम् । अत कालन्नयेऽपि सत्तायोगिलादात्मनो निलत्वेनानिलादेहाद्वैलक्षण्य सिद्धमिलर्थं ॥ १२ ॥ नजु 'देह-

# ५ साध्योत्कर्षदीपिका।

नासमिति न किलासमेव । तथा ल नासीरिति न अपिलासीरेव । तथेमे जनाधिपा नासिन्नित न किलासन्नेव । तथा नच भविष्याम इति न किंतु भविष्याम एव । अतोऽस्माइेहविनाशादुत्तरकाळेऽपि त्रिष्वपि काळेषु निल्य । आत्मखरूपेणेल्यर्थ । खस्य मध्ये गणनमात्मैक्याभित्राय, बहुवचनं तु जीवमेदाभित्रायेण देहमेदानुवृत्त्या तत्तदेहाभिमानिना जीवानामपि मेदान्नतु परमार्थत आत्ममेदाभित्रायेणेति । तथाच शारीरकभाष्यं भेदस्तूपाधिनिमित्तक मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिक ' इति बोष्यम् ॥१२॥

# ६ श्रीधरीव्याख्या ।

छीलाविद्यहस्याविभावे तिरोभावेऽपि नासमिति नैव, अपितु भासमेव भनादित्वात्। नच त्व नासी नाभू, अपित्वासीरेव। इमेच जनाधिपा नृपा नासिन्नति न, अपितु आसक्रेव मदशत्वात्, तथाऽत पर इत्रचपर्यपि नमविष्यामो न स्थास्याम इति च नैव, अपितु स्थास्थाम एव। जन्ममरणभून्यत्वादशोच्या इत्थर्थ, ॥ १२॥ नन्तीश्वरस्य तव जन्मादिशून्यत्व सत्यमेव जीवाना तु जन्ममरणे

# देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति॥ १३॥

श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नित्य आत्मेति दृष्टान्तमाद् —देहिन इति।देहोऽस्यास्तीति देही तस्य देहिनो देहवदात्मनोऽसिन्वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमार कुमारमावो बाल्यावस्था, यौवन यूनो भावो मध्यावस्था, जरा वयो-हानिर्जीर्णावस्थत्येतास्तिस्रोऽवस्था अन्योन्यविलक्षणास्तासा प्रथमावस्थानाहो न नाहो द्वितीयावस्थो-पजनने नोपजननमात्मनः किं तर्ह्यविक्रियस्यैव द्वितीयतृतीयावस्थाप्राप्तिरात्मनो दृष्टा यथा, तथा तद्वदेव देहादन्यो देहान्तर तस्य प्राप्तिर्देहान्तरप्राप्तिरविक्रियस्यैवात्मन इत्यर्थः। धीरो धीमांस्तत्रैवं

२ आनन्दगिरिज्यारया।

प्रतिज्ञायां नित्यत्वे हेतौ कृते सतीति यावत् । अवस्थाभेदे सत्यपि वस्तुतो विक्रियाभावादात्मनो नित्यत्वमुपपन्निमित्युत्तरश्चोकेन दृष्टान्तावष्टमभेन प्रतिपाद्यतीत्याह—दृष्टान्तमिति । न केवलमागमादेवात्मनो नित्यत्व किंत्ववस्थान्त-रवज्जनमान्तरे पूर्वसस्कारानुवृत्तेश्चेत्याह—देहिन इति । देहवत्त्व तस्मिन्नहम्माभिमानभाक्त्वम् । तासामिति निर्धारणे वर्षा । आत्मन श्चितिस्मृत्युपपत्तिभिर्नित्यत्वज्ञानम् । धीमानित्यत्र धीर्विवक्ष्यते । एव सतीति । तत्त्वतो विक्रिन् विकरण्यव्याख्या (वत्रधरी)

यद्यप्येव तथापीष्टदेह वियोगज शोको भवत्येवेत्याशङ्कषाह—देहिन इति । देहौ स्थूलस्क्ष्मौ विद्येते अस स देही चिदातमा तस्य यथासिन् स्थूलशरीरे कौमाराद्यवस्थासु देह भेदेऽपि एक एवाह बाल आसिमदानी वृद्धोऽस्मीत्य-भेदप्रत्यभिज्ञानादैक्य बालादिशरीरेभ्योऽन्यत्व च व्यावृत्तेभ्योऽनु उत्त भिन्न कुसु मेभ्य स्त्रमिवेति न्यायात् । एव देहान्तरप्राप्तिरपि स्थूलाच्छरीरादन्येषा लिङ्गशरीराणा स्क्ष्माणा स्थूलशरीरानुकारिणा प्राप्ति । अयमर्थ —यथा एकमपि स्थूल शरीर कौमाराद्यवस्थाभेदादनेकरूप एव नित्यमपि लिङ्गशरीर प्राणिकर्मभेदातसुरनरतिर्यगाद्यवस्थाभेदादनेक भवति । ततश्रोक्तन्यायेन स्थूलादिवतस्क्ष्मादपि शरीरादातमा विविक्त एव । एवच शोकादिधर्मिणो ४ मञ्चसदनीव्याक्या।

मात्र चैतन्यविशिष्टमात्मा' इति लोकायतिका । तथाच स्थूलोऽह गौरोऽह गच्छामि चेलादिप्रलक्षप्रतीताना प्रामाण्यमन्पोहित भिष्यति, यत कथ देहादासमने व्यतिरेक, व्यतिरेकेऽपि कथ वा जन्मविनाशश्च्यल जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इति प्रतीतिरेहिजन्मनाशाभ्या सहात्मनोऽपि जन्मविनाशोपपत्तिरिलाशङ्काह—देहा सर्वे भूतभविष्यवर्तमाना जगन्मण्डलव-तिनोऽस्य सन्तीति देही । एकस्यैव विभुलेन सवैदेहयोगिलात्सवैत्र चेष्टोपपत्तेन प्रतिदेहमात्ममेदे प्रमाणमस्तीति सूचितुमे-कवचनम् । सर्वे वयमिति बहुवचन तु पूर्वत्रदेहभेदानुकृत्या न लात्मभेदाभिप्रायेणेति न दोष । तस्य देहिन एकस्यैव सतो-ऽस्मिन्वर्तमाने देहे यथा कौमारं यौवन जरेत्सवस्थात्रय परस्परविरुद्ध भवति नतु तद्धेदेनात्मभेद , यएवाह बाल्ये पित-रावन्वभूव सएवाह वार्षके प्रणप्तृननुभवामीति दृ वत्तरप्रत्यभिज्ञानात्, अन्यनिष्ठसस्कारस्य चान्यत्रानुसन्धानाजनकलात्, तथा तेनैव प्रकारेणाविकृतस्यैव सत आत्मनो देहान्तरप्राप्तिरेतस्माहेहादस्यन्तविलक्षणदेहप्राप्ति स्वप्ने योगैश्वर्ये च तदेह-मेदानुसन्धाने प्रसानित प्रत्यभिज्ञानात् । तथाच यदि देह एवात्मा भवेत्तदा कौमारादिमेदेन देहे भिग्नमाने प्रति-सन्धान न स्यात्, अयतु कौमाराग्वस्थानामस्यन्तवैलक्षण्येऽप्यवस्थावतो देहस्य 'यावत्श्रसिक्त वस्तुस्थिति ' इति न्यायेनेक्य क्रूयात्त्रापि स्वप्रयोगैश्वर्थयोदेहधर्मभेदे प्रतिसन्धान न स्थादित्युमयोदाहरणम् । अतो मरुमरीचिकादानुदक्षदिद्ध-देति स्थूलोऽहमित्यादिद्धदेरिप भ्रमलमवश्यमभ्युपेयम्, बाधस्योभयत्रापि तुत्यलात् । एतच 'न जायते' इत्यादा प्रपद्धियते । एतेच देहस्य भेदे प्रत्यभिज्ञानुपपत्ते । अथवा यथा कौमाराग्रवस्थाप्राप्तिरिकृतस्थात्मन एकस्यैव तथा देहान्तर-प्राप्तिकेवदिद्याः । अथवा यथा कौमाराग्रवस्थाप्राप्तिरविकृतस्थात्मन एकस्यैव तथा देहान्तर-प्रमान्वर्वः विक्रति स्थादेवदिक्त । अथवा यथा कौमाराग्रवस्थाप्राप्तिरविकृतस्थात्मन एकस्यैव तथा देहान्तर-प्रमान्वर्वः विक्रतिका ।

तत्र दृष्टान्तमाह—देहिन इति । देहोऽस्यास्तीति देही आत्मा तस्य यथास्मिन्देहेऽवस्थात्रयमेकस्यैव तथा देहान्तरप्राप्ति तन्नैव सित धीमानात्मनिस्यलज्ञानवाच मुद्यति न मोद्द प्राप्नोति । नैन्वेतेषा श्लोकाना वादिमतान्याशङ्क्यानवतारण भाष्यकाराणा न्यूनतेति ६ श्रीधरीव्याख्या ।

प्रसिद्धे तत्राह--देहिन इति । देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य यथाऽसिन्स्थूलदेहे कौमाराधवस्था देहनिबन्धना एव नतु स्वत पूर्वा७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

आसम्। एवं त्वमी च राजानः । देहिनोऽिककिति । आकारान्तरे च सति यदि शोच्यता तर्दि कौमारायौदनावासौ किमिति न

१ मधुसूद्रनः,

# मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत॥१४॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

सति न मुह्यति न मोहमापद्यते ॥ १३ ॥ यद्यप्यात्मविनाशनिमित्तो मोहो न संभवति नित्य आस्मेति

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

याभावाश्विखत्वे समिथगते सतीत्वर्थ ॥ १३ ॥ आत्मन श्रुत्यादिप्रमिते नित्यत्वे तदुःपत्तिविनाशप्रयुक्तशोकमोहाभा वैऽपि प्रकारान्तरेण शोकमोहौ स्यातामित्याशङ्कामनुद्योत्तरत्वेन श्लोकमवतारयति—यद्यपीत्यादिना । शीतोष्णयो-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

लिज्ञादिष विभिन्नस्य तब इष्टवियोगजः शोकोऽपि न युक्त । अतएव तत्र तिस्निविषये घीरो न मुह्यति । आभिमानिको शोकमोहौ देहद्वयाभिमानत्यागाद्धीर न बाघेते । अतस्त्वमि धीरो भवेति भाव । पूर्वश्लोकयोर्गतासूनित
वयमिति च बहुवचनमुपाधिभेदाभिप्रायम्, अत्र तु देहिन इत्येकवचनमुपघेयचिदात्मैक्याभिप्रायमिति ज्ञेयम् ।
तथाच श्रुतिरेकस्यात्मन औपाधिक भेदमाह—'यथा ह्यय ज्योतिरात्मा विवस्तानपो भिन्ना बहुधकोऽनुगच्छन् । उपाधिना कियते भेदरूपो देव क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा' इति । क्षेत्रेषु वक्ष्यमाणलक्षणेषु स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयात्मकेषु ।
'एको देव सर्वभूतेषु गृद्ध सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इतिच । एकत्वाच विभुत्वमप्यस्य सिद्धम् । तेन देहादीनामनित्यानामविभूना च पराभिमतमात्मत्व प्रत्याख्यात वेदितव्यम् ॥ १३ ॥ ननु आत्मनो लिङ्गरारीरादन्यत्वेऽप्यह्
दुःखील्याद्यनुभवादु खादिधमीश्रयत्व दुर्वारम् । ततश्च भीष्मादिबन्धुवर्गनाज्ञे सित दु खसबन्धो भवत्येवेत्याराङ्कचाह—
मात्रास्पर्शा इति । मीयन्ते विषया आभित्ता मात्रा इन्द्रियद्यत्तय । यद्वा दश प्रज्ञामात्रा वागाद्यः, दश

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

प्राप्तिरैतस्माहेहादुत्कान्तौ । तत्र स एवाहमिति प्रत्यभिज्ञानाभावेऽपि जातमात्रस्य हर्षशोकभयादिसप्रतिपत्ते पूर्वसस्कार-जन्याया दर्शनात् । अन्यथा स्तनपानादौ प्रमृत्तिनं स्यात् । तस्या इष्टसाधनतादिज्ञानजन्यलस्याद्द्यमात्रजन्यलस्य चाभ्यु-पगमात् । तथाच पूर्वपरदेहयोग्रत्मैक्यसिद्धि । अन्यथा कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसिज्ञादिस्वन्यत्र विस्तर । कृतयो पुण्यपप्योर्प्तकस्मात्मलदातृलसकृताभ्यागम । अथवा देहिन एकस्यैव तव यथा क्रमेण देहावस्थोत्पत्तिविनाशयोर्न मेद निस्तलात्, तथा युगपत्सविदेहान्तरप्राप्तिरिप तवैकस्यैव विभुलात्, मध्य-मपिरमाणले सावयवलेन निस्तलयोगात्, अणुले सकलदेहच्यापिस्रयावनुपलिक्यप्रसिज्ञात्, विभुले निश्चिते सर्वत्र दष्ट-कार्यलात्सविश्वरिरेष्वेक एवात्मा लिमिति निश्चितोऽर्थ । तत्रैवसित वध्यघातकमेदकल्पनया लमधीरलान्युद्यसि धीरस्य विद्याच मुद्यति, अहमेषा हन्ता एते मम वध्या इति मेददर्शनाभावात् । तथाच विवादगोचगपत्ता सर्वे देहा एकमोक्तृका देहलात्त्वहेहवत् इति । श्रुतिरिप 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तगत्मा' इत्यादि । एतेन यदाहु 'दिहमात्रमात्मा' इति चार्वाका , 'इन्द्रियाणि मन प्राणश्च' इति तदेकदेशिन , 'क्षणिक विज्ञानम्' इति सौगता , 'देहातिरिक्त स्थिरो देहपरिमाण ' इति दिगम्बर्ग , 'मध्यमपरिमाणस्य निस्त्वानुपपत्ते निस्तोऽणु ' इत्येकदेशिन , तत्सर्वमपाकृत भवति निस्तलविभुलस्थापनात् ॥ १३ ॥ नन्वात्मनो निस्तले विभुले च न विवदाम , प्रतिदेहमेकल द्व न सहामहे । तथाहि 'बुद्धिसुखदु खेच्छादेषप्रयक्षधर्माधर्मभावनाक्वयनविशेषगुणवन्त प्रतिदेह भिन्ना , एव निस्ता विभवश्वत्मान ' इति वैशेन

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

चेन्न । 'नानुशोचिन्न पण्डिता', 'घीरस्तत्र न मुहाति', 'तास्तितिक्षस भारत', 'य हि न व्यथयन्सेते' इतिवाक्यशेषाणा सत्त्वात् शोकिनवारणायात्मिनस्वव्याख्यानस्य शब्दार्थलादात्मानिस्यलवादी मूर्ख इत्येवमादीना तेषामश्रवणात्, आत्मनो निस्यलादिवर्णनेन वादिमतिनराकरणस्यार्थसिद्धलात्, शारीरकभाष्ये कुमताना स्वेनैव खण्डितलाच तथाऽनवतारणे न्यूनताया अभावात् ॥ १३ ॥ नन्वात्मनो निस्यलात्त्वाशिनिमित्तशोकमोहाभावेऽपि मुखवियोगदु खसयोगशीतादिप्राप्तिनिमित्तौ तौ दुर्वारावितिचेत्तत्राह—मात्रास्पर्शा इति । मीयन्ते आभिर्विषया इति मात्रा इन्द्रियाणि तेषा विषये स्पर्शा सयोगा । यद्वा स्पृश्यन्त इति । भीयन्ते आभिर्विषया इति मात्रा इन्द्रियाणि तेषा विषये स्पर्शा सयोगा । यद्वा स्पृश्यन्त इति

वस्थानाञ्चेऽवस्थान्तरोत्पत्ताविष स प्रवाहमिति प्रत्यभिश्चानात्त्रथैनैतहेहनाञ्चे देहान्तरप्राप्तिरिष लिङ्गदेहनिवन्थना। नतु तावतास्मनो नाञ्च । जातमात्रस्य पूर्वर्सस्कारेण स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिदर्शनात् । अतो धीर धीमास्तत्र तयोदेंहनाञोत्पस्योनं मुद्धति आस्मैव मृतो जातश्चेति न मन्यते ॥ १३ ॥ नतु गतानागतानह न शोचामि किंतु तिहयोगादिदु खमाजमात्मानमेवेति चेत्तत्राह—मात्रास्पर्शा हति । मीयन्ते ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्या ।

क्षोच्यते । यो धीर स न क्षोचित । धैर्ये चैतच्छरीरेऽपि यस्यास्था नास्ति तेन सुकर । अतस्य धैर्यमन्विच्छ ॥ १२ ॥ १३ ॥ अधीरास्तु मात्रा क्षच्द्रवाच्यैरचैर्ये कृताः स्पर्का इन्द्रियद्वारेणारमन सबन्धास्तरकृता या क्षीतोष्णस्रसायवस्था अनिस्रा तास्वपि क्रोचिन्त नत्त्रेव धीरा भ० गी० ७

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विजानतस्तथापि शीतोष्णसुखदुःखप्राप्तिनिमित्तो मोहो लौकिको दश्यते । सुखवियोगनिमित्तो मोहो दुःखसंयोगादिनिमित्तश्च शोक इत्येतदर्जुनस्य वचनमाशङ्कााह—मात्रास्पर्शा इति । मात्रा

# २ आन दगिरिव्यारया।

स्ताभ्यां सुखदु खयोश्च प्राप्तिं निमित्तीकृत्य यो मोहादिर्देश्यते तत्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां दश्यमानत्वमाश्चित्य छौकिकवि-शेषणम् । अशोच्यानित्यत्र यो विद्याधिकारी सूचितस्तस्य 'तितिश्च समाहितो भूत्वा' इति श्वतेस्तितिश्चत्व विशेषणमिहो-पदिश्यते । व्याख्येय पद्मुपादाय करणव्युत्पत्त्या तत्येन्द्रियविषयत्व दर्शयति—मात्रा इत्यादिना । षष्ठीसमास दर्शन

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

भूतमात्राः नामादयः कौषीतिकप्रसिद्धा इन्द्रियविषयरूपा प्राह्याः । तासा स्पर्शाः परस्परं विषयविषयिभावेन सबन्धा इति व्याख्येयम् । यद्वा मात्रा प्रमात्रा सह स्पर्शा विषयेन्द्रियसवन्धाः । स्पर्शराब्दस्य तद्वाचित्व 'स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यान्' इत्यत्र दृष्टम् । तत्र स्पर्शपदेन तद्वतोर्विषयेन्द्रिययोरि छाभ । तेन प्रमातुः प्रमाणद्वारा प्रमेयेण सह सबन्धा सर्वे शीतोष्णादिवदागमापायिन उत्पत्तिविनाशशीछा अत्यवानित्याश्च तद्वदेव सुखदु खदाश्च । अतस्तान् तितिक्षस्य सहस्य । हे कौन्तेय भारतेत्युत्तमवश्यत्वेन धीरत्वमस्य स्चयित । प्रमातृत्वादिरनर्थो हि सुप्तिसमाधि-प्रहावेशादिष्वमावाज्ञाग्रत्स्वप्रादौ भावाच कादाचित्कत्या आत्मिन प्रतीयमानोऽपि रज्जूरगादिवन्मिथ्याभृतः सन्न तद्धमत्व मजते । यद्धि यत्राभेदेन कदाचिद्धाति कदाचिन्न तत्तत्राध्यस्त रज्ज्वामिव सर्पः । प्रमात्रादिश्च प्रतीचि प्रत्यगभेदेन कदाचिद्धाति अतो मिथ्येति निश्चितम् । तेन प्रतीचि प्रमातृसबन्ध एव नास्ति । सत्यमिथ्यावस्तुनोर्वास्तवसबन्धायोगात् । प्रमातृधर्माणा दुःखादीना तु प्रतीचि सबन्धो दूरापेतएव । कथ तर्धात्मिन दु खित्वप्रत्यय । तत्तदुपाधितादात्म्याध्यासादिति त्रुमः । अतएव जाग्रति दृ ख स्वमे नानुवर्तते, स्वप्रदृष्ट वा जाग्रति न दृश्यते ।

# ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

षिका मन्यन्ते । इसमेवन पक्ष तार्किकमीमासकादयोऽपि प्रतिपन्ना । साख्याखु विप्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो गुणवन्ते प्रतिदेह मेदे न विप्रतिपद्यन्ते । अन्यथा छुखदु खादिसकरप्रसङ्गात् । तथाच मीष्मादिभिन्नस्य मम निस्यले विभुलेऽपि छुखदु खादिसकरप्रसङ्गात् । तथाच मीष्मादिभिन्नस्य मम निस्यले विभुलेऽपि छुखदु खादियोगिलाद्भीष्मादिवन्छुदेहिविच्छेदे छुखवियोगो दु खसयोगश्य स्थादिति कथ शोकमोहौ नानुन्विताविस्रर्जुनाभिप्रायमाशङ्का लिङ्गशरीरिवविकायाह—मीयन्ते आमिर्विषया इति मात्रा इन्द्रियाणि तासा स्पर्शा विषये सबन्धासत्तद्विषयाका-पान्त करणपरिणामा वा ते आगमापायिन उत्पत्तिविनाशवतोऽन्त करणस्यव शीतोष्णादिद्वारा छुखदु खदा नतु निस्यस्य विभोरात्मन । तस्य निर्गुणलाज्ञिविकारखाच । निह्न निस्तस्यानिस्य वर्माश्रयल सभवति, वर्मधर्मिणोरमेदात्सवन्धान्तरानुपपत्ते । साक्ष्यस्य साक्षिधर्मलानुपपत्तेश्य । तदुक्तम्—'नर्ते स्याद्विक्रिया दु पी साक्षिता का विकारिण । धीविक्रियासहन्साणा साक्ष्यतोऽहमविकिय ॥' इति । तथाच छुखदु खाद्याश्रयीभूतान्त करणसेदादेव सर्वव्यवस्थोपपत्तेनं निर्विकारस्य सर्वभासकस्यात्मनो मेदे मानमस्ति, सदूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वत्रानुगमात् । अन्त करणस्य तावत्छुखदु खादौ जनकलमुभयवादिसिद्धम् । तत्र समवायिकारणलस्यैवाभ्यिहैतलात्तदेव कल्पयिद्यमुन्ति नद्ध समवायिकारणान्तरानुपस्थितौ निमिन्तलमात्रम् । तथाच 'काम सकल्प ' इत्यादिश्चति 'एतत्सर्वं मन एव' इति कामादिसर्वविकारोपादानलममेदनिदेशान्मनस स्राह्य। आत्मनश्च खप्रकाश्चानानन्दरूपस्थ धुतिभिवायामापायित्नाद्द दश्यलाच निस्वद्यपूपत्त्वत्तो भिन्नस्य छुखादिजनका ये मात्रास्पर्शासेठप्यनित्या अनियतरूपा , एकदा छुखजनकस्यैव शीतोष्णादेरन्यदा दु खजनकलदर्शनात् । एव कदाचिदु खन्तकस्याप्यन्यदा छुखजनकलदर्शनात् । शितमुष्ण

## ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

स्पर्शा विषयाः मात्राश्च स्पर्शाश्च ते शीतोष्णसुखदु खदा । लिगिन्द्रयतिद्वषयसबन्धस्य तयोर्वाऽनियतसुखदु खशीतोष्णदातृलमप्य-स्तीलभिन्नेल नियतह्नपाभ्या सुखदु खाभ्या अनियतसुखदु खप्रदयो शीतोष्णयो पृथग्महणम् । यत उत्पत्तिविनाशशीला अतएवा-निला । अतएव तान् सहस्व । तेषु हर्षं विषाद च मा कार्षीरिलर्थं । स्त्रीस्त्रभाववत सुखादिदानेतान् भरतादिपुरुषधौरेयस्त्रभाव-

## ६ श्रीधरीव्याख्या।

ज्ञायन्ते विषया आभिरिति मात्रा इन्द्रियन्त्तय तासा स्पर्शा विषये सवन्था ते शितोष्णादिपदा भवन्ति ते त्वागमापायित्वादिनत्या अस्थिरा अतस्तास्तितिक्षस्व सद्द्य । यथा जलातपादिसपर्भास्तत्तत्कालक्षता स्वभावत शितोष्णादि प्रयच्छन्ति प्रविष्टसयोगवियोगा

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

इत्याह-मात्रास्पर्शा इति । अथवा मात्राभिरिन्द्रियैरेषा स्पर्शो नतु साक्षात्परमात्मनः । आगम उत्पत्तिः अपायो विनाशः । एत पुक्ताः । तांस्तिः

# यं हि न व्यथयन्खेते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

आभिर्मीयन्ते शब्दाद्य इति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगास्ते शीतोष्णासुखदुःखदाः शीतमुण्णं सुखं दु खं च प्रयच्छन्तीति । अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः शब्दाद्यः, मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतं कदाचित् सुख कदाचिदु खं तथोष्णम प्यनियतस्वरूपं सुखदुःखे पुनर्नियतरूपे यतो न व्यभिचरतोऽतस्ताभ्या पृथक् शीतोष्णयोर्प्रहणम्। यसात्ते मात्रास्पर्शाद्यः आगमापायिन आगमापायशीलास्तसाद्वित्या उत्पत्तिविलयरूपत्वात्। अतस्ताज्ञ्शीतोष्णादीस्तितिश्चस्त प्रसहस्त । तेषु हर्षविषादं मा कार्षीरित्यर्थः॥ १४॥ शीतोष्णादीन्स-इत किं स्यादिति श्रणु—य हीति । यं हि पुरुष समदुःखसुख समे दु खसुखे यस्य तं समदु खसुखं

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

यन् भावन्युत्पत्था स्पर्शशब्दार्थमाह—मात्राणासिति । तेषामर्थिक्रयामाद्रश्यिति—ते शितिति । सप्रति शब्द् द्वयस्य कर्मन्युत्पत्या शब्दादिविषयपरत्वसुपेस समासान्तर दर्शयन् विषयाणा कार्यं कथयति—अथवेति । ननु शितोष्णप्रदत्वे सुखदु खप्रदत्वस्य सिद्धत्वात्किमिति शीतोष्णयो सुखदु खाभ्या पृथक्प्रहणमिति तन्नाह—शीत-सिति । विषयेभ्यस्तु पृथक्कथन तदन्तर्भृतयोरेव तयो सुखदु खहेत्वोरानुकृत्यप्रातिकृत्ययोर्वरुक्षणार्थम् । अध्यातमिति । विषयेभ्यस्तु पृथक्कथन तदन्तर्भृतयोरेव तयो सुखदु खहेत्वोरानुकृत्वप्रातिकृत्ययोर्वरुक्षणार्थम् । अध्यातमिति । विषयोभ्यत्यातिकृत्य प्रातिकृत्य वा सपाद्य बाद्या विषया सुखादि जनयन्ति । ननु विषयेन्द्रियसयोगस्यातमित सदा सत्त्वात्तरप्रयुक्तशीतादेरिय तथात्वात्तिक्षिमेत्तौ हर्षविषादौ तिसिन्नापन्नावित्याशङ्क्योत्तरार्थं व्याचष्टे—यसादित्या-दिना । अत्र च कौन्तेय भारतेति सबोधनाभ्यासुभयकुळ्युद्धस्यैव विद्याधिकारित्वमित्येतदेव द्योत्यते॥ १४ ॥ अधिकारिविशेषण तितिक्षुत्व नोपयुक्त केवळस्य तस्य पुमर्थाहेतुत्वादिति शङ्कते—शितिति । विवेकवैराग्यादिसहित तन्मोक्षहेतुज्ञानद्वारा तद्रथीमिति परिहरति—श्रृण्विति । तितिक्षमाणस्य विविक्षत ळाभग्रुपळम्भयति—यं हीति । १ वीककण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

तथाच श्रुतिः 'स यत्तत्र पश्यित पुण्य च पाप चानन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्यय पुरुष ' इति । 'काम सकल्पो विचि-कित्सा' इत्यादिश्रुतिरेतत्सर्वं मनएवेति अभेदनिर्देशात्कामादिसर्वविकारोपादानत्व मनस एवाह । तसात्स्वप्त इवा-त्मिन दुं 'सित्वप्रतीतिर्श्रान्तिरेवेतीष्टवियोगजनिता ता तितिक्षस्वेति भाव ॥ १४ ॥ तितिक्षाफळ प्रत्यक्षमेवेत्याह— य हीति । एते मात्रास्पर्शा प्राग्व्यास्यातरीत्या त्रिविधा अपि य जाग्रति खंभेऽसप्रज्ञातसमाधौ वा न व्यथयन्ति ४ मञ्चसद्वनिव्यास्या ।

च कदाचित्सुख कदाचिद्वु प सुखदु खे तु न कदापि विपर्ययेते इति पृथिङ्गिदेश । तथा चाल्यन्तास्थिरान् लिद्रिश्वस्य विकारिणः सुखदु खादिप्रदान्भीष्मादिसयोगवियोगरूपान्मात्रास्पर्शास्त्व तितिक्षस्य, नैते मम किचित्करा इति विवेकेनोपेक्ष्य । टु पितादान्त्माध्यासेनात्मान दु खिन मा ज्ञासीरित्सर्थ । कौन्तेय भारतेति सबोधनद्वयेनोभयकुलविद्युद्धस्य तवाज्ञानमनुचितिमिति सूचयित ॥ १४ ॥ नन्वन्त करणस्य सुखदु पाद्याश्रयखे तस्यैव कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च चेतनल्यमभ्युपेयम्, तथाच तद्यविरिक्ते तद्भासके भोक्तिर मानाभावाज्ञाममात्रे विवाद स्यात्, तदभ्युपगमे च बन्धमोक्षयोर्वेयधिकरण्यापत्ति अन्त करणस्य सुपदु पाश्रयत्वेन बद्धलात्, आत्मनश्च तद्यतिरिक्तस्य मुक्तलादित्याशङ्कामर्जुनस्यापनेतुमाह भगवान्—य स्वप्रकाशन्वेन स्वतएव प्रसिद्ध 'अत्राय पुरुष स्वयज्योतिर्भवति' इति श्रुते । पुरुष पूर्णत्वेन पुरि शयान 'स वा अय पुरुष सर्वासु पूर्षु पुरिश्चयो ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

माश्रिस्य सोढु योग्योऽसीति सबोधनाशय । अत्र सबोधनद्वयेनोभयकुलगुद्धस्यैव विद्याधिकारिल सूचर्यतीत्येके । उत्तमवश्यलेन श्रीरलमस्येलंन्ये । उभयकुलविग्रुद्धस्य तवात्माज्ञानमनुचितमिति केचित् । अय पक्ष उभयकुलग्रुद्धिमात्रादेवात्मज्ञान यदि स्यात्तिह्य सम्यक् । अथवा प्रथमपक्षानुरोधेन व्याख्येय । भाष्यकृद्भिद्ध सुगमलात्सबोधनाभिप्रायवर्णन न सर्वत्र कियत इति बोध्यम् ॥१४॥ तितिक्षाया फलमाह—यमिति । समे सुखदु खे यस्य त धीर धीमन्त निलात्मज्ञानवन्त निलात्मज्ञानादेते शीतोष्णादयो न चाल-

अपि सुखदु खादि प्रयच्छन्ति तेषा चास्थिरत्वात्सहन तव धीरस्थोचित नतु तिन्निमित्तहर्षविषादपारवश्यमित्यर्थ ॥ १४॥ तत्प्रती-कारप्रयक्षादिष तत्सहनमेवोचित महाफलत्वादित्याह—यमिति । एते मात्रास्पर्शा य पुरुष न व्यथयन्ति नाभिभवन्ति । समे सुख-७ अभिनवग्रशाचार्यव्याख्या ।

तिक्षस्य सहस्य ॥ १४ ॥ नतु यतएवागमापायिन एते सर्वे दशाविशेषास्तत एव शोच्यन्ते । मैवम् । तथाहि कोऽयमागमो नाम । उत्पत्ति

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् । सुखदुःखप्राप्तौ हर्षविषादरहितं धीर धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्यात्मदर्शनादेते यथो-

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

हर्षविषाद्रहितमित्रत्र शमाद्सिधनसपन्नत्वमुच्यते—धीमन्तमिति । नित्यानित्यविवेकभागित्वमेतचोभयं वैराग्या-देरुपलक्षणम् । नित्यात्मदर्शन त्वमर्थज्ञान साधनचतुष्टयवन्तमधिकारिणमनूच त्वपदार्थज्ञानवतस्तत्य मोक्षौपयिक-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

स्वास्थ्याच प्रच्यावयन्ति । पुरुष पूर्षे अष्टासु वसतीति पुरुषस्तम् । पुरश्च 'कर्मेन्द्रियाणि खल्च पञ्च तथा पराणि ज्ञाने-निद्रयाणि मनआदि चतुष्टय च । प्राणादिपञ्चकमथो वियदादिक च कामश्च कर्म च तम पुनरष्टमी पू ॥' इति ४ मधसदनीन्यारया।

नैतेन किचनानारत नैतेन किचनासदृतम्' इति श्रुते । समदु यसुयं समे दु खसुखे अनातमधर्मतया मास्यतया च यस्य निर्विकारस्य स्वयज्योतिषस्तम् । स्यदु खप्रहणमशेषान्त करणपरिणामोपलक्षणार्थम् । 'एष निस्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्' इति श्रुत्या वृद्धिकनीयस्वारूपयो सुखदु खयो प्रतिषेधात् । धीर वियमीरयतीति व्युत्पत्त्या चिदाभासद्वारा धीतादात्म्याध्यासेन धीप्रेरकम् । धीसाक्षिणमिस्यर्थं । 'स धीर स्वप्नो भूलेम लोकमतिकामित' इति श्रुते । एतेन बन्धप्रसिक्तिईशिता । तदुक्तम् 'यतो मानानि सिध्यन्ति जाप्रदादित्रय तथा । भावाभावितभागश्व स ब्रह्मास्पीति बोध्यते' इति । एते सुयदु यदा मात्रास्पर्शा हि यस्माच व्यथयन्ति परमार्थतो न विक्वविन्ति, सर्वविकारमासकलेन विकारयोगयलात् 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषेबाह्यदोषे । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु खेन बाह्य 'इति श्रुते । अत स पुरुष स्वस्वरूपमृतब्रह्मात्मेक्यज्ञानेन सर्वदु खोपादानतदज्ञानिरत्त्युपलक्षिताय निखल्द्वैतानुपर-क्तस्वप्रकाशपरमानन्दरूपाय अमृतलाय मोक्षाय कल्पते । योग्यो भवतीलर्थं । यदि ह्यात्मा स्वामाविकवन्धाश्रय स्वात्तदा स्वाभाविकधर्माणा धर्मिनिरित्तमन्तरेणानिरुत्तेनं कदापि मुच्येत । तथाचोक्तम् 'आत्मा कर्त्रादिरूप्येन्या काङ्कीस्तर्दि मुक्तताम् । विह स्वभावो भावाना व्यावतैतीण्यवद्ववे ॥' इति । प्रागमावासहर्र्तेश्वेगपत्सर्वविशेषगुणिनरृत्तेर्धर्मिनरृत्तेनिष्क्यत्वर्वे । देति । तथाचोक्तम् 'आत्मिनर्त्ते भोक्तिस्तर्वेनिष्क्यत्वर्वे । वश्राच्याद्वर्वेति त्रिरुत्तर्वा मुक्त्युपपत्तिरितिचेत् हन्त तिर्दे य स्वधर्ममन्यनिष्ठतया भासयति स उपधिरित्यम्युपगमाद्वुद्धादिरुपाधि स्वयमात्मानिष्ठतया भासयतीस्यतीस्रायातम् । तथाचायात मार्गे बन्धस्यासस्यलाभ्युपगमाद्व,

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यन्ति यद्यप्येते मात्रास्पर्शा इति वक्तुमुचितं तथापि शीतादिकमदत्त्वा न व्यथयन्ति इत्यतो भाष्यकृद्भिरेतच्छन्देन शीतादीनामेव परामर्श कृत । स साधनचतुष्टयसपन्नो निलात्मदर्शननिष्ठोऽमृतलाय मोक्षाय समर्थो भवति । पुरुष न व्यथयन्ति ल तु पुरुषर्षभ इति सूचयन्नाह—पुरुषषंभेति । अत्र केचिद्वैर्णयन्ति । नन्वात्मनो नित्यले विभुले च न विवदाम । प्रतिदेहमेकल तु न सहामहे । तथाहि 'बुद्धिसुखदु खेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मा वर्मभावनाख्यनवविशेषगुणवन्त प्रतिदेहं भिन्ना एव नित्या विभवश्वात्मान ' इति वैशेषिका मन्यन्ते । इममेव पक्ष तार्कि रुमीमासकादयोऽपि प्रतिपन्ना । साख्यास्त्र विप्रतिपद्यमाना अप्यात्मनो गुणवत्त्वे प्रतिदेह मेदे न विप्रतिपद्यन्ते । अन्यथा सुखदु खादिसकरप्रसङ्गात् । तथाच भीष्मादिभिन्नस्य मम नित्यले विभुलेऽपि सुखदु खादियोगि-खात् मीष्मादिबन्धुदेहविच्छेदे सुखवियोगो दु खसयोगश्च स्पादिति कथं शोकमोहौ नानुचितावित्यर्जुनाभिप्रायमाशङ्क्या लिज्ञशरीरवि-वेकमाह—मात्रेति । मात्रास्पर्शा उत्पत्तिविनाशवतोऽन्त करणस्यैव शीतादिद्वारा सुखदु खदा नतु निस्यस्य विभोरात्मन । तथा-चान्त करणमेदान्न साख्योक्त सकरप्रसङ्ग । वैशेषिकादयश्च आन्त्यैवात्मनो विकारित्व मेद चाङ्गीकृतवन्त इत्यर्थः । अन्त करणस्या-निखलाहुर्यलाच निखहमूपलात्त्वत्तो भिन्नस्य सुपादिजनका ये मात्रास्पर्शास्तेऽध्यनिखास्तास्तितिक्षस्व नैते मम किंचित्करा इति विवेकेनोपेक्षस्व । दु खितादात्म्येनात्मान दु खिन मा ज्ञासीरिखर्थ । नन्दन्त करणस्य सुखाद्याश्रयत्वे तस्यैव कर्तृत्वादिना चेतनत्वम-भ्युपेयम् । तथाच तद्यतिरिक्ते तद्भासके भोक्तरि मानाभावान्नाममात्रे विवाद स्यात्तदभ्युपगमे च बन्धमोक्षयोवैयधिकरण्यापित अन्त करणस्य सुखाद्याश्रयलेन बद्धलात् आत्मनश्च तद्यतिरिक्तस्य सक्तलादित्याशङ्कामर्जुनस्यापनेतुमाह—यिमिति । यं खप्र-कारालेन स्तरएव प्रसिद्ध पुरुष पूर्णलेन पुरि शयान समे सुखदु ले अनात्मधर्मतया भास्यतया च यस्य त धीरं धिय प्रेरयतीति व्युत्पत्त्या चिदाभासद्वारा घीतादात्म्याध्यासेन घीप्रेरकं घीसाक्षिणमित्यर्थ । एतेन बन्धप्रसक्तिर्दारीता । एते सुखदु खदा मात्रास्पर्शा यसाच व्यथयन्ति परमार्थतो न विकुर्वन्ति स पुरुषोऽमृतलाय मोक्षाय योग्यो भवतीत्वर्थ । अत सर्वधर्माससर्गिणोऽप्या-त्मन उपाधिवशासत्सर्सार्गेलप्रतिभासो बन्धः खरूपज्ञानेन खरूपाज्ञानतत्कार्यबुद्धाद्यपाधिनवृत्त्या तिन्नामित्तनिखिलश्रमनिवृत्तौ

७ अभिमधगुप्ताचार्यन्याख्या ।

रिति चेत् सापि का । असत आत्मळाम' सा इति स्वसत् । असत्स्वभावता हि नि स्वभावता । निरात्मा नि स्वभावः कर्थं सस्वभावीकर्तु

१ मधुस्दनः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

# का' शीतोष्णादयः स नित्यानित्यस्ररूपद्शेननिष्ट्रो द्वनद्वसहिष्णुरमृतत्वायामृतभावाय मोक्षायेत्यर्थः।

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

# वाक्यार्थज्ञानयोग्यतामाह—स नित्येति ॥ १५ ॥ अधिकारिविद्योषणे तितिश्चत्वे हेत्वन्तरपरत्वेनोत्तरश्चोकमवतार-३ नीलकण्डन्यारूया (चतुर्धरी)।

प्रसिद्धा । यद्वा स्थूलस्क्ष्मोपाधिमध्ये एव इतरासामन्तर्भावादत्र पूरिति तमएव ब्राह्मम् । तेन कारणोपाधिरध्यात्मनो विविक्तत्व दर्शितम् । पुरुषषभिति त्वमध्येतदनुभवितु योग्योऽसि सर्वपुरुषश्रेष्ठत्वादिति स्चयति । उपाधित्रयत्यागा-देव समे दु खसुसे यस तम् । निहं समाधिस्थस्य सुखाय दु खाय वा शीतोष्णस्पशौँ भवत इति युक्तमस्य समदुःख-सुखत्वम् । धीर ध्यायिन योगिन न व्यथयन्ति । सोऽमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १५ ॥ नन् सप्ति-

## ४ मधुसूदनीव्याख्या।

निहं स्फटिकमणौ जपाकुसुमोपवाननिमित्तो लोहितिमा सत्य , अत सर्वससारधर्माससर्गिणोऽप्यात्मन उपाधिवशात्तत्ससर्गि-लप्रतिभासो बन्ध । खखरूपज्ञानेन तु खरूपाज्ञानतत्कार्यबुद्धाद्यपाधिनिवृत्त्या तिन्निमित्तनिखिलभ्रमिनृत्तौ निर्मृष्टनिखिल भारगोपरागतया द्युद्धस्य स्वप्रकाशपरमानन्दतया पूर्णस्यात्मन स्वत एव कैवस्य मोक्ष इति न बन्धमोक्षयोर्वैयधिकर-ण्यापत्ति । अतएव 'नाममात्रे विवाद ' इलपास्तम् , भार्यभासकयोरैकलानुपपत्ते । 'दु खी खव्यतिरिक्तभास्य भार्यालात् घटवत्' इस्र तुमानात्, भास्यस्य भासकलाद्र्शनात् एकस्यैव भास्यत्वे भासकले च कर्तृकर्मविरोधादात्मन कथमिति चेत् । न । तस्य भासकलमात्राभ्युपगमात्। अह दु खीत्यादिवृत्तिसहिताहकारभासकलेन तस्य कदापि भास्यकोटावप्रवेशात्। अतएव 'दु खी न स्वातिरिक्तभासकापेक्ष भासकलात् दीपवत्' इत्यनुमानमपि न । भास्यत्नेन स्वातिरिक्तभासकसाधकेन प्रतिरोधात्। भासकल च भानकरणल स्वप्रकाशभानरूपल वा । आये दीपस्येव करणान्तरानपेक्षलेऽपि स्वातिरिक्तमान-सापेक्षल दु खिनो न व्याहन्यते । अन्यया दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यापत्ते । द्वितीये लिसद्धो हेतुरिखधिकबलतया भास्य-खहेतुरेव विजयते बुद्धिरूत्यतिरिक्तमानानभ्यपगमात् । बुद्धिरेव मानरूपेतिचेत् । न । मानस्य सर्वदेशकालानस्यतत्या भेदकधर्मश्रूचतया च विभोर्निखस्यैकस्य चानिखपरिच्छिन्नानेकरूपबुद्धिपरिणामात्मकलानुपपत्ते , उत्पत्तिविनाशादिप्रतीतेश्चाव-इयकल्प्यविषयसबन्धविषयतयाप्युपपत्ते । अन्यथा तत्तज्ज्ञानोत्पत्तिविनाशमेदादिकल्पनायामतिगौरवापत्तेरित्यायन्यत्र विस्तर । तथाच श्रुति 'निह द्रष्टुर्देष्टेविंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशिलात्', 'आकाशवत्सर्वगतश्च निख', 'महद्भुतमनन्तमपार विज्ञानघन एव', 'तदेतद्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू' इलाद्या विभुनिल्यस्त्रकाशज्ञानरूपतामात्मनो दर्शयति । एतेनाविद्यालक्षणादप्युपाधेर्व्यतिरेक सिद्ध । अतोऽसलोपाधिनिबन्धनबन्धभ्रमस्य सल्यात्मज्ञानाश्चिवृत्तौ सर्वमवदातम् । पुरुषषेमेति सबोधयन्खशकाशचैतन्यरूपलेन पुरुषल परमानन्दरूपलेन चात्मन ऋषभल सर्वद्वैतापेक्षया श्रेष्ठलमजानन्नेव शोचिस अत खखरूपज्ञानादेव तव शोकनिवृत्ति सुकरा 'तरित शोकमात्मवित्' इति श्रुतेरिति सूचयति । अत्र पुरुषमित्येकवचनेन साख्यपक्षो निराकृत । तै पुरुषबहुलाभ्युपगमात् ॥ १५ ॥ ननु भवतु पुरुषैकल

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

निर्मृष्टिनिरित्रलभास्योपरागतया द्युद्धस्य खप्रकाशपरमानन्दतया पूर्णस्यात्मन स्वतएव कैवल्य मोक्ष इति न बन्धमोक्षयोवैयिष्करण्यापत्ति । अतएव नाममात्रे निवाद इस्यपास्तम् । भास्यभासकयोरेकलानुपपत्ते । पुरुषष्मेति सबोधयन्खप्रकाशचैतन्य-रूपलेन पुरुषल परमानन्दरूपलेनात्मन ऋषमल सर्वद्वैतापेक्षया श्रेष्ठलमजाननेव शोचिष । अत स्वस्त्रप्रज्ञानादेव तव शोकनिरित्त सुकरा 'तरित शोकमात्मिवत' इति श्रुवेरिति सूचयतीति । अत्रेदमवधयम्—शीतोष्णद्वारा सुखदु खदा इस्यसगतम् । सर्वेषा मात्रास्पर्शाना सुखादिदावृत्ते शीतोष्णयोद्वारालाभावात् । शीतोष्णग्रहण त्रिविधसुखदु लोपलक्षणार्थं शीतमुष्ण च कदाचित्सुख कदाचिद्ध स्व सुखदु खे तु न कदाचिद्विपरीते इति तयो पृथक्निदेश इति स्वपरमन्थितरोधाच । शीतोष्णद्वारा सुखदु खदा इस्यस्य शीतोष्णद्वारा साक्षाच सुखदु खदा इस्यर्थं इति यदि किश्वदूयात्ति भाष्य एवास्यार्थस्यान्तर्भाव । तस्मात् शीत चोष्ण च सुख च दु ख च प्रयच्छन्तीति भाष्यकृत्वाक्यान्येवर्या मुख्यार्थस्य सुख्यार्थस्य सुख्यार्थस्त । वितिक्षस्त्रति वाक्यशेषस्य सुख्यार्थस्यागापत्तेश्च । एतेनोत्तरस्थार्थस्य कृत्वा शेत इस्यर्थकेन पुरुष्पमित्यत्वति । पतितिक्षस्त्रति वाक्यशेषस्य स्वाद्धार्थस्तिर्था माष्यकृता न्यूनता न शङ्कतीया । एवमन्येषामिप मूलतद्भाष्य सुख्यार्थस्य सुख्यात्वति भाष्यकृता स्वाद्धारम्यार्थस्य सुख्यार्थस्य सुक्यार्थस्य सुख्यार्थस्य सुख्यार्यस्य सुख्यार्यस्य सुख्यार्यस्य सुख्यार्यस्य सुख्यार्यस्य सुक्यार्यस्य सुक्यस्य सुक्यस्य सुख्यस्य सुक्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्य सुक्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्य सुक्यस्यस्यस्य सुक्यस्यस्यस्यस्

शस्य । असील हि न नीलीकर्तुं शस्यम् । स्वभावान्तरापत्तेर्देष्टरवात् । तथाच शास्त्र 'नहि स्वभावी भावाना न्यावतेतीव्यवद्रवेः' इति

# नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कल्पते समर्थो भवति ॥ १५ ॥ इतश्च शोकमोहावकृत्वा शीतोष्णादिसहन युक्तं यसात् नासत इति ।

२ आनम्द्गिरिज्यारया।

थति—इतश्चेति । इत शब्दार्थमेव स्फुटयति—यस्मादिति । यत शीतादे शोकादिहेतोरनात्मनो नास्ति वस्तुत्वं ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुषरी)।

समाध्यादौ त्यक्तोपाघेरात्मन समदु खसुखत्वेऽपि सोपाधिकदशाया तप्ताय पिण्डस दम्धृत्वमिव तस दु,खित्व दुर्वा-रम्। उपाधिश्च मूळप्रकृतेर्व्यापिकाया मात्रारूप इति तत्सत्त्वे तु न निर्मूळोच्छेदमईत्यत सोऽमृतत्वाय कल्पत इत्य-नुपपन्नमित्याशङ्काह्—नास्तत इति । प्रमात्रादेरागमापायित्वेन कादाचित्कत्वात् रज्जूरगादिवत् असत भावः सत्ता काळत्रयेऽपि नास्ति । अयमर्थ —प्रमात्रादिर्मूळाज्ञानेन चिदात्मनि कल्पितः । मूळाज्ञानस्य चात्मज्ञानेन निवृत्तौ कार-णामावान्न पुन प्रमात्राद्युद्धवोऽस्तीति निष्प्रत्यूह्ममृतत्व ज्ञानात्सिध्यतीति । नन्वप्रतीतिमात्रात्प्रमात्रादेर्मिथ्यात्वोपगमे आत्मनोऽपि सुस्यादावप्रतीयमानत्वाविशेषान्मिथ्यात्वमस्तु । उमयोर्वा सत्यत्वमस्तु इत्याशङ्कचाह—नाभावो विद्यते

तथापि तस्य सत्यस्य जडद्रष्ट्रवहूप सत्य एव ससार । तथाच शीतोष्णादिसुखदु यकारणे सति तद्भोगस्यावश्यकत्वात्सत्यस्य च ज्ञानाद्विनाशानुपपत्ते कथ तितिक्षा कथ वा सोऽमृतलाय करपत इति चेत् । न । कृत्स्रस्यापि द्वैतप्रपश्चस्यात्मनि कल्पितलेन तज्ज्ञानाद्विनाशोपपत्ते । शुक्तौ कल्पितस्य रजतस्य शुक्तिज्ञानेन विनाशवत् । कथ पुनरात्मानात्मनो प्रतीखिवशेषे आत्मवदनात्मापि सखो न भवेत् अनात्मवदात्मापि मिथ्या न भवेत् उभयोस्तुल्ययोगक्षेमलादिखाशङ्का विशेषमाह भगवान् । यत्काळतो देशतो वस्तुतो वा परिच्छित्र तदसत् यथा घटादि जन्मविनाशशील प्राक्काळेन परकालेन च परिच्छियते ध्वसप्रागभावप्रतियोगिलात् कादाचित्क कालपरिच्छिन्नमित्युच्यते । एव देशपरिच्छिन्नमिप तदेव मूर्तत्वेन सर्वदेशार्श्तालात् । कालपरिच्छिन्नस्य देशपरिच्छेदनियमेऽपि देशपरिच्छिन्नलेनाभ्यपगतस्य परमाण्वादेस्तार्किकै कालपरिच्छेदानभ्युपगमाद्देशपरिच्छेदोऽपि पृथगुक्त । सच किचिद्देशरृक्तिरत्यन्ताभाव । एव सजातीयभेदो विजातीयभेद खगतमेदश्वेति त्रिविधो मेदो वस्तुपरिच्छेद । तथा रक्षास्य रक्षान्तराच्छिलादे पत्रपुष्पादेश्व मेद । अथवा जीवेश्वरमेदो जीवजगद्भदो जीवपरस्परभेद ईश्वरजगद्भदो जगत्परस्परभेद इति पञ्चविधो वस्तुपरिच्छेद । कालदेशापरिच्छिन्नस्याप्याकाशा-देस्तार्किकैवैस्तुपरिच्छेदाभ्युपगमात्पृथिक्दिंश । एव साख्यमतेऽपि योजनीयम् । एतादशस्यासत शीतोष्णादे कृत्स्र-स्यापि प्रपश्चस्य भाव सत्ता पारमार्थिकत्व खान्यूनसत्ताकतादृशपरिच्छेदशून्यत्व न विद्यते न सभवति, घटलाघटलयोरिव परिच्छिन्नलापरिच्छिन्नलगोरेकत्र विरोधात् । निह दश्य किचित्कचित्काले देशे वस्तुनि वा न निनिध्यते सर्वत्राननुगमात् नवा सद्वासु क्षाचिद्देशे काले वस्तुनि वा निषिध्यते सर्वत्रानुगमात्, तथाच सर्वत्रानुगते सद्वासुन्यननुगत व्यभिचारि वस्त किल्पत रज़ुखण्ड इवानुगते व्यभिचारि सर्पधारादिकमिति भाव । ननु व्यभिचारिण कल्पितत्वे सद्वस्लिप कल्पित स्यात्तस्यापि तुच्छव्यावृत्तत्वेन व्यभिचारिलादित्यत आह—नाभावो विद्यते सत इति । सद्धिकरणकभेदप्र-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

लेऽपि बाध्यलेन मिथ्यालात्, तद्विपर्ययेणात्मन सत्यलाच शोकमोहावकृत्वा शीतोष्णादिसहन युक्तामित्याह—नेति । असतो विचारेण बाध्यलात्पूर्वमप्यविद्यमानस्य शीतादे सकारणस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणिनिंरूप्यमाणस्यापि भाव परमार्थसत्ता न विद्यते । एते-नासत ग्रून्यस्य नरविषाणतुल्यस्यास्तिलप्रसङ्गाभावादप्रसक्तप्रतिषेध इति प्रत्युक्तम् । विमत शीतादि अतान्तिकमप्रामाणिकलात् ग्रुक्तिकप्यवत् । धर्मित्राहकस्य प्रत्यक्षादेस्तान्तिकप्रमाण्याबोधकलदर्शनात्, तद्विषयस्य शीतादेरनिर्वाच्यस्यासतो आन्तैलेकि प्रत्यक्षा ६ श्रीधरीव्यारया ।

दु खे यस तम् । स तैरविक्षिप्यमाणो धर्मज्ञानद्वारा अमृतत्वाय मोक्षाय कल्पते योग्यो भवति ॥ १५ ॥ ननु तथापि शितोष्णादिक-मतिदु.सद्द कथ सोढव्यम्, अत्यन्त तत्सहने च कदाचिद्दनाशस्यापि सभवादित्याशङ्का तत्त्वविचारत सर्व सोढु शक्यमित्याशये-नाह—नेति । असत अनात्मधर्मत्वादविद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मिन भाव सत्ता न विद्यते । तथा सत सत्त्वभावस्यात्मनोऽभावो

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ १५ ॥ अथ सत एवात्मछाभ उत्पत्ति तदा छड्यात्मनोऽस्य जात्वप्यभावात्रिस्यतैवेत्यागमे का शोष्यता । एवमपायोऽपि सतोऽसतो वा । असत्तावद्दसदेव । सत्त्वभावस्यापि कथमसत्तास्यभाव । द्वितीये श्रणेऽसावसत्त्वभाव इतिचेत् आयेऽपि तथा स्यादिति न कश्चिद्भाव स्यात् । स्वभावस्यासागात् । अथ सुद्गरादिनास्य नाश क्रियते स यदि व्यतिरिक्तो भावस्य किंवृत्त । न दृश्यते इति चेत् मानाम दाशे भावः । नत्व-स्याभूतः पटावृत्तद्व । अन्यतिरिक्तस्तु नासावित्युक्त तद्तत्तिश्चित्वाह—नासतो विद्यते इति । अथव लोकवृत्तेनेदमाह । असतो निस्यवि

१ श्रीमञ्ज्ञाकरभाष्यम् ।

नासतोऽविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनमस्तिता, नहि शीतोष्णादि

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

वस्तुनश्चात्मनो निर्विकारत्वेनैकरूपत्वमतो मुमुक्षोर्विशेषण तितिश्चत्व युक्तमिलाह—नेत्यादिना । कार्यसासस्वेऽपि कारणस सत्त्वे नात्मन्तासत्त्वासिद्धिरिलाशङ्का विशिनष्टि—सकारणस्येति । नासत इत्युपादाय पुनर्नकारानुकर्षण-मन्वयार्थम् । असत श्रून्यसास्तित्वप्रसङ्गाभावादप्रसक्तप्रतिषेधमसक्तिरिलाशङ्काह—नहीति । विमतमतास्विक-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)

सत इति । सद्वस्तुन अभावोऽसत्त्व कदाचिद्पि न विद्यते । सुषुप्त्यादावपि अनुभूतयोः सुखाज्ञानयो सुखमहम-खाप्स न किचिद्वेदिषमिति उत्थाने परामर्शदर्शनात् । तद्नुभवमन्तरेण तयोः परामर्शासमवात् । अतः सतोऽसत्त्व नास्ति । श्रुतिरपि सुप्तिकैवल्ययो प्रमात्राद्यभाव दशो नित्यत्व चाह् । 'यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति निह् द्वष्ट्वंद्येषिपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यत्पश्येत्' इति । यदि प्रमात्रादि सत्यस्तिर्ह

४ मधुसूद्नीव्याख्या।

तियोगिल हि वस्तुपरिच्छिन्नल, तच न तुच्छव्यावृत्तलेन । तुच्छे शशविषाणादौ सत्त्वायोगात् 'सदसन्धामभावो निरूप्यते' इति न्यायात् । एकस्यैव खप्रकाशस्य निर्स्य विभो सत सर्वानुस्यूतलेन सद्यक्तिभेदानभ्युपगमात् घट सन्निर्ह्यादिप्रतिते सार्वे-लौकिकलेन सतो घटाद्यधिकरणकभेदप्रतियोगिलायोगात्, अभाव परिच्छिन्नल देशत कालतो वस्तुतो वा, सत सर्वानुस्यूत- ५ भाष्योक्कर्वदीपिका ।

दिभिरुपलभ्यमानलात्, सत्त्वेन गृहीतस्य भावसात्त्विकल नास्तीत्यर्थ । नत् क्रचित्रस्यक्षादेस्तात्त्वकप्रामाण्यावेदकलदर्शनास्तिः षयस्य शीतादिद्वैतस्य दुर्निरूपर्लेनानिर्वचनीयत्व न शक्यते वक्तम्। वेदैकदेशस्य कियार्थले ब्रह्मबोधकवेदस्यापि कियार्थल यथा। यथावा श्रोत्रादीन्द्रिये रूपानुपलन्ध्या चक्षुषापि तत्रोपलभ्यत इतिचेत्र । शीतादिद्वैतस्य विकारस्यागमापायिलेनासत्त्वनिर्घारणात । तथाचाय प्रयोग —विमतमसत् आगमापायिलाइज्रागवदिति । तथाच 'वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेखेव सल्यम्' इला-दिश्रुखापि विकारस मिथ्याल बोधितम् । किच कार्यं कारणाञ्च भियते कुण्डलादिसस्थानस चक्षुरादिनिरूप्यमाणस्य कनकादिन्य-तिरेकेणानुपलन्ये । ततश्चाय प्रयोग —विमत न कारणाद्वस्तुतो भिन्न कार्यलात् कुण्डलादिवदिति । 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा' इति न्यायात , कार्यस्य जनमप्रभ्वसाभ्या प्रागूर्ध्व चातुपलब्धे कारणादव्यतिरेकाच । सर्व श्रीतादिविकारोऽसत कारणव्यतिरेकेणानुपलन्धे कुण्डलदिवदिति सर्वस्यापि कारणस्य स्वस्वकारणाद्यतिरेकेणानुपलभ्यमानस्य कार्यकारणपरम्पराभ्रमा-घिष्ठाने कल्पितत्व सिध्यति । नतु कार्यकारणविभागविहीनस्य वस्तुनोऽभावात्कार्यकारणपरम्पराया असर्वे सर्वाभावप्रसङ्ग इतिचेन्न । सर्वत्रानुकृत्वाकृतसदसद्वद्विद्वयोपलब्ध्यानुकृते च व्याकृताना कल्पितलात्, अकल्पितस्य सर्वभेदविकल्पाधिष्ठानस्याकार्यकारणस्य वस्तुन सिद्धे । तथाच ययद्यावृत्तेष्वनुवृत्त तत्तरपरमार्थसत् यथा रजतादिधाराखनुगत शुक्खादेरिदमश , विमत सत् अव्यभिचा-रिलादिदमशवत , यद्यावृत्त तन्मिथ्या यथा रजतादिधारा, विमत मिथ्या व्यभिचारिलात् रजतादिधारावत् , इत्यनुमानद्वयेन सतोऽ-कहिपतत्वमसत् किल्पतत्व च सिद्धम्। नत् नेदमनुमानद्वयसुपपद्यते सर्वमिथ्यात्ववादिनो विभागाभावादनुमानादिव्यवहारानुपपत्ते-रिति चेन्न सदसद्विभागस्य बुद्धायत्तत्वात् , बुद्धिद्वयाधीने विभागे स्थिते सत्यनुमानादिव्यनहारोपपत्ते । नन्बद्वैतवादिनस्तव बुद्धिद्वया-भावात्तदघीन सदसद्विभाग कथ सेत्स्यतीति चेत् सर्वत्र व्यवहारदशाया कल्पितस्य सदसद्विभागस्य हेतुभूतबुद्धिद्वयस्य सर्वैहपल-भ्यमानुलात् । नन्वेवमि सत सामान्यरूपतया विशेषाकाङ्काया सामान्यविशेषरूपे द्वे वस्तुनी स्यातामितिचेन । सोऽयमित्यादि-सामानाधिकरण्यवद्धट सिन्नत्यादिसामानाधिकरण्यस्यैकवस्तुनिष्ठत्वाद्वस्तुभेदे घटपटयोरिव तदयोगात् । ननुक्तसामानाधिकर-ण्यस्यैकवस्त्रनिष्ठल न वाच्य नीलमुत्पलमितिवद्धमैधर्मिविषयतया तस्य सुवचलादितिचेन्न । नीलोत्पलमिति सामानाधिकरण्यस्य धर्मधर्मिविषयस्य गौणलात् । तदपेक्षयानुवृत्ते व्यावृत्त कल्पितमिति ऐक्यनिष्ठस्यैव सुख्यस्यौचित्यात् । तथाच सन् घट सन् पट सन्हस्ती सन्नश्व सन् गौरिखेव बुद्धिद्वयसुपलभ्यते तयोश्च बुद्धोर्घटादिबुद्धिर्व्यभिचरति घटादेविकारस्य व्यभिचारिल पूर्वं दर्शित नत सहद्भिर्थिभिचरति घटे नष्टेऽपि पटादौ तद्दर्शनात्। एतेन घटे नष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्या सहुद्धिरिप व्यभिचरतीति प्रत्यक्तम। तसाद्ध्यदिबुद्धिविषयोऽसत् व्यभिचारात् रज्जूरगवत्, सद्बुद्धिविषयस्तु नासत् अव्यभिचारादिदमशवत् । ननु यथा घटे विनष्टे सद्बद्धि पटादौ दृश्यते तथा घटबुद्धिरिप घटान्तर इतिचेत्र। घटबुद्धे पटादावदर्शनात्। नजु नष्टे घटे सद्बुद्धिरिप तत्र न दृश्यत इति चेन । यतो घटादिनाशे व्यक्तिनाशे जातेरिव विशेष्यस्य विशेषणीभूतसत्ताभिव्यज्ञकस्याभावात् सहुद्धरप्यदर्शन नतु तस्या वि-ष्यस्य सत्ताया अभावाददर्शनम्। नतु द्वयो सतोरेव नीलोत्पलयोर्विशेषणविशेष्यलदर्शनात् सद्धटयोरिप विशेषणविशेष्यलाभ्यूप-गमे द्वयो सत्त्वावर्यभावाद्धटादिकल्पितलानुमान सामानाधिकरण्यबुद्धिबाधित, घटादे कल्पितलाभ्युपगमे तस्यामावेन समानाधि-करणलस्यायुक्तलादिति चेत्र । यत सामानाधिकरण्यबुद्धि पदार्थद्वयभानमपेक्षते न द्वयो सत्त्वम् । मरीच्यादावन्यतरस्यामावेऽपि सदिद्युद्कमिति सामानाधिकरण्यदर्शनात् । तसाहेहादे शीतोष्णादेईन्द्रस्य च सकारणस्य सत्त्वेन कल्पितस्य वस्तुत्रेऽसतौ भावः

# १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

# सकारणं प्रमाणैनिंद्धप्यमाणं वस्तुसद्भवति, विकारो हि सः, विकारश्च व्यभिचरति, यथा घटा-

# २ आनम्द्रिगरिष्याख्या ।

मप्रामाणिकत्वाद्रज्ञुसर्पवत्, निह धर्मिग्राहकस्य प्रत्यक्षादेस्तत्वावेदक प्रामाण्य कल्प्यते विषयस्य दुर्निरूपत्वादतोऽनि वांच्य द्वैतिमत्यर्थ । कथ पुनरध्यक्षादिविषयस्य शीतोष्णादिद्वैतस्य दुर्निरूपत्वेनानिर्वाच्यत्व तत्राह—विकारो हीति । तत्रश्च विमत मिथ्या आगमापायित्वात्सप्रतिपन्नवदिति फलितमाह—विकारश्चेति । वाचारम्भणश्चतेद्वैतमिथ्या- त्वेऽनुम्राहकत्व दर्शयितु चकार । किच कार्यं कारणाद्वित्रमभिन्न वेति विकल्प्याद्य दूषयति—यथेति । निरूप्य-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

सतोऽर्थस सुषुस्यादावदर्शन सान्निभ्याभावाद्वा द्रष्टुर्दग्लोपाद्वा वक्तव्यम् । नाद्य । आत्मनि दृष्टनष्टसभावसान्यत्र सद्भावकल्पनायोगात् । नान्त्य । उदाहृतया श्रुत्येव तिन्निषेघात् । तसादुभयोरिप सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन वा साम्य दुर्वचम् । ननु सत आकाशादे कचिदपि देशे काले चाभावो यद्यपि नास्ति तथापि सत एव परमाणोर्देशान्तरेऽभा-वोऽस्ति, प्रागसतोऽपि घटादेर्भावश्च दृष्ट , तत्कथमुच्यते 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत' इत्याशङ्क्षच विद्व-दृग्यवेन निरस्ति—उभयोरपीति । अन्तो याथात्म्यम् । यथा स्वभे नभ,कुम्भरजूरगाद्यो नित्यत्वानित्यत्व-

४ मधुसूद्रनीब्यास्या ।

सन्मात्रस्य न विद्यते न सभवति पूर्वविद्वरोधादित्यर्थ । ननु सन्नाम किमिप वस्तु नास्त्येव यस्य देशकालवस्तुपरिच्छेद प्रतिविध्यते । कि तिर्ह सत्त्व नाम पर सामान्य यदाश्रयत्वेन द्रव्यगुणकर्मस्र सद्यवहार । तदेकाश्रयसंबन्धेन सामान्यविश्वेषसमवायेषु । तथाचासत प्रागमावप्रतियोगिनो घटादे सत्त्व कारणव्यापारात् मतोऽपि सस्यामाव कारणनाशाद्भवत्येने विति कथमुक्त 'नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सत्त ' इति, एव प्राप्ते परिहरति—उभयोरपीत्यर्धेन । उभयोरिप सदसतो सतश्चासतश्चान्तो मर्यादा नियतहपल यत्सत्तत्त्वदेव यदसत्तद्वदेवित दृष्टो निश्चित श्रुतिस्मृतियुक्तिमिविन्वारपूर्वकम् । कै व तत्त्वदिशिमिविस्तुयाथात्म्यदर्शनशीलैब्रह्मविद्वि , नतु कुतार्किके । अत कुतार्किकाणा न विपर्ययानुप्पत्ति । तुशब्दोऽवधारणे । एकान्तहपो नियम एव दृष्टो नलनेकान्तहपोऽन्ययामाव इति तत्त्वदिशिमरेव दृष्टो नातत्त्व-द्विभिरिति वा । तथाच श्रुति 'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इत्युपकम्य 'ऐतदात्म्यमिद सर्व तत्त्वस्य स आत्मा तत्त्वमिति वेति वेति वेति देवि सोम्येदमप्र स्वातीयविजातीयस्वगतमेदश्चन्य सस्य दर्शयति, 'वाचारम्भण विकारो

# ५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

परमार्थसत्ता न विद्यते । जन्मध्वसाभ्या प्रागूर्ध्वं च वस्त्वन्तरे देशान्तरे चानुपलब्धे । तथा परमार्थसत अविनाशिनोऽबाध्यस्यात्म-नोऽतत्त्वविद्भिरज्ञातलादविद्यमानकल्पस्याभावोऽविद्यमानल परमार्थतोऽसत्ता न सभवति सर्वत्राव्यभिचारात् त्रिविधपरिच्छेदसूस्य-लात् । इत्थ भाष्यकृद्भि सदसतो साध्यल परिच्छिन्नापरिच्छिन्नलयोहेंतुल च बोधितम् । केश्चित्तै—परिच्छिन्नस्यासत शीतादे प्रपञ्चस्य भाव सत्ता पारमार्थिकत्व स्वान्यूनसत्ताकतादृशपरिच्छेदशून्यत्व न विद्यते सत सर्वत्रानुस्यूतसन्मात्रस्याभाव परिच्छिन्नत्व न विद्यते इति व्याख्यातम्। परिच्छिन्नत्व च त्रिविध तत्राखन्ताभावप्रतियोगिखलक्षण देशत परिच्छिन्नत्व, ध्वसप्रतियोगिखलक्षण काळत् परिच्छित्रल्, अन्योन्याभावप्रतियोगिल्लक्षण वस्तुत परिच्छित्रल्म् । नन्वात्मनोऽायाकारावत्काप्यसमवेतलात्समवायस-बन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगिलं तस्मिन्नतित्याप्त, आकाशादेश्व यावनमूर्तसयोगिलनियमात्सयोगसबन्धेन तस्मिन्नव्याप्त च, अमूर्तनिष्ठे-तिविशेषणदाने लात्मन्यतिव्याप्तिस्तदवस्था, सर्वसबन्धिलामावविवक्षाया सर्वसबन्वसून्ये परमात्मन्यतिव्याप्ति । सर्वसबन्धिन्यज्ञा-नेऽव्याप्तिश्व । 'वसप्रतियोगिलमप्याकाशादावव्याप्त तेषा परैनित्यलाभ्युपगमात्, अन्योन्याभावप्रतियोगित्व चात्मनि व्यभिचारि तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगिलादन्यथास्य जडलापत्तिरितिचेन्न । अल्पन्ताभावेऽन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्ताऊलविशेषणेनात्म-न्यतिव्याप्तिवारणात् अज्ञानाकाशादौ खखसमानसत्ताकान्योन्याभावात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसत्त्वेनाव्यास्यभावात्। अविद्याकाशादेर्व्या-वहारिकस्य पारमार्थिकाभावपञ्जे स्वान्यूनसत्ताकेतिविशेषण देयम् । अतएव प्रातिभासिकरजतादेर्व्यावहारिकाभावप्रतियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम् । ध्वसप्रतियोगित्व च नाकाशादावव्याप्तम् 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सभूत ' इति श्रुतिसिद्धत्वेन तस्यानुमत-खात्। 'आकाशवत्सर्वगतश्च निख ' इखत्रात्मनिदर्शनत्व तु स्वसमानकालीनसर्वगतत्वेनाभूतसप्रवस्थायित्वेन चेति द्रष्टव्यम्—इति तन्त्रोदाहृतव्याख्या 'सल्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतौ ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नलबोधकस्यानन्तपदस्य पृथक्निर्देशात् ब्रह्म सल्यमपरिच्छिन्न-**लात्,** जगदसत्य परिच्छित्रलादित्यनुमानद्वये हेतुत्वेनोभयोनिंदेंशादप्रसिद्धार्थकल्पनात्मकेन हेतुसाध्ययोरैक्यापत्तिरूपेण च दोषेण प्रस्ता यदि भाष्यानुरोधेन योजयितु शक्या तर्हि निर्दुष्टेति दिक् । ननु सर्वेषामेव कुतो न निर्णय इत्याशक्का सर्वेषा तत्त्वदर्शित्वाभावात्त-त्त्वदर्शिना लस्लेव निर्णय इस्राह—उभयोरिति। उभयोरात्मानात्मनो सदसतोरिप दृष्टोन्त सत्सदेवासद्सदेवेति निर्णयस्तत्त्व-

१ मधुसूद्रमः

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

दिसंस्थानं चक्षुषा निरूप्यमाणं मृद्यतिरेकेणानुपछन्धेरसत्तथा सर्वो विकारः कारणव्यतिरेकेणानुपछन्धेरसत्तकामप्रध्वसाभ्यां प्रागृध्वं चानुपछन्धेः, कार्यस्य घटादेर्मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेणानुपछन्धेरसत्त्व, तदसत्त्वे सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेन्न। सर्वत्र बुद्धिद्वयोपछन्धेः सद्बुद्धिरसद्वुद्धिरिति यद्विषया बुद्धिनं व्यभिचरित तत्सत् यद्विषया व्यभिचरित तदसद् इति सदसद्विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते, सर्वत्र दे बुद्धी सर्वेष्ठपछभ्येते समानाधिकरणे न नीछोत्पछवत्

#### २ आनन्द्रगिरिच्यारया ।

माणमन्तर्वेहिश्चेति शेष । विमत कारणास तत्त्वतो भिद्यते कार्यत्वाद्धटविद्यर्थ । इतोऽपि कारणाझेदेन नास्ति कार्यम् 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा' इति न्यायादित्याह—जन्मेति । यदि कार्यं कारणादिभन्न तदा तस्य भेदेनासक्त्वे पूर्वसाद्विशेष । तादात्म्येनावस्थान तु न युक्त तस्यापि कारणव्यतिरेकेणाभावात् । कार्यकारणवि-भागविश्वरे वस्तुनि कार्यकारणपरम्पराया विश्रमत्वादित्यभिन्नेत्याह —मृदादीति । कार्यकारणविभागविहीन वस्त्वेव नास्तीति मन्वानश्चोदयति—तद्सत्त्व इति । अनुवृत्तव्यावृत्तबुद्धिद्वयदर्शनाद्नुवृत्ते च व्यावृत्ताना कल्पितत्वादक-हिपतं सर्वभेदकहपनाधिष्ठानमकार्यकारण वस्तु सिध्यतीति परिहरति—न सर्वत्रेत्रति । सप्रति सतो वस्तुःवे प्रमाण-मसमानम्पन्यस्वति-यद्विषयेति । यद्वावृत्तेष्वनुवृत्त तत्सत् यथा सर्पधारादिष्वनुगतो रज्वादेरिद्मश । विमत सस्यमध्यभिचारित्वात्सप्रतिपन्नवदित्यर्थे । व्यावृत्तस्य कल्पितत्वे प्रमाणमाह-यद्विषयेत्यादिना । यद्यावृत्त त्तिमध्या यथा सर्पधारादि, विमत मिथ्या व्यभिचारित्वात्सप्रतिपन्नवदित्यर्थ , इत्यनुमानद्वयमनुसूत्य सतोऽकिए-तस्वमसतश्च किश्वतत्व स्थितमिति शेष । ननु नेदमनुमानद्वयमुपपचते समस्तद्वैतवैतथ्यवादिनो विभागाभावादनु-मानादिव्यवहारानुपपत्तेसात्राह—सदसदिति । उक्ते विभागे बुद्धिद्वयाधीने स्थिते सत्यनुमानादिव्यवहारो निर्वहति प्रातिभासिकविभागेन वियोगात्परमार्थस्यैव तद्धेतुत्वे केवलव्यतिरेकाभावादित्यर्थ । कुत सदसद्विभागस्य बुद्धिद्वया-धीनत्व बुद्धिविभागसापि तन्नाभावात्तत्राह—सर्वेत्रेति । व्यवहारभूमि सप्तम्यर्थं । बुद्धिविभागसापि कल्पित-स्यैव बोध्यविभागप्रतिभासहेतुतेति भाव । बुद्धिद्वयमनुरुध्य सदसद्विभागे सत सामान्यरूपतया विशेषाकाद्वायां सामान्यविशेषे हे वस्तुनी वस्तुभूते स्वातामिति चेत्तत्राह—समानाधिकरण इति । पदयो सामानाधिकरण्य बच्चोरुपचर्यते. सोऽयमिति सामानाधिकरण्यवद्दट सन्नित्यादि सामानाधिकरण्यमेकवस्तुनिष्ठ वस्तुभेदे घटपटयोरिव तद्योगादित्यर्थ । नीलमुत्पलमितिवद्धर्मधर्मिविषयतया सामानाधिकरण्यस्य सुवचत्वान्न वस्त्वैक्यविषयत्वमिति चेन्ने-लाह-न नीलेति । नहि सामान्यविशेषयोभेंदेऽभेदे च तदावो भेदाभेदौ च विरुद्धावतो जातिव्यक्तयो सामा-३ नीलकण्डच्याख्या (चतुर्धरी)।

सत्यत्वासत्यत्वादिधर्मोपेततया निश्चिता अपि प्रबोधेन बाध्यन्ते तद्वजाग्रहृष्टा अपि ते तत्त्वज्ञानेन बाध्यन्ते । नतु जाग्रद्वासनावशात् खप्तगतनभआदौ नित्यत्वादिनिश्चयो श्रम इतिचेत् अनादिकालप्रवृत्तप्राग्भवीयसस्कारवशात् जायन्न-भआदाविप स श्रम एवेति तुल्यम् । नतु खरूपसदैव रजतादिक शुक्तयादावध्यसते नत्वसत् शशश्चादिकम् । गगना-

# ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इत्यादिश्वितिस्तु विकारमात्रस्य व्यभिचारिणो वाचारम्भणलेनानृतल दर्शयित, 'अन्नेन सोम्य श्रुङ्गेनापोमूलमिन्वच्छाद्भि सोम्य श्रुङ्गेन तेजोमूलमिन्वच्छ तेजसा सोम्य श्रुङ्गेन सन्मूलमिन्वच्छ सन्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा ' इति श्रुति सर्वेषामपि विकारणा सित किल्पतल दर्शयित । सत्त्व च न सामान्य तत्र माना-भावात् । पदार्थमात्रसाधारण्यात्सत्सिति प्रतीत्या द्रव्यगुणकर्ममात्रवृत्तिसत्त्वस्य खानुपपादकस्याकल्पनात् वैपरीत्यस्यापि सुवचलात् एकरूपप्रतीतेरेकरूपविषयनिर्वाद्यलेन सबन्यमेदस्य खरूपस्य च कल्पयितुमनुचितलात् विषयस्याननुगमेऽपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदप्रसङ्गात् । तस्मादेकमेव सद्वस्तु खत स्फुरणरूप ज्ञाताज्ञातावस्थाभासक खतादात्म्याध्यासेन सर्वत्र सद्यवहारोपपादक सन्घट इति प्रतीत्या तावत्सद्यक्तिमात्राभिचल घटे विषयीकृतम्, नतु सत्तासमवायिलम् । अमेदप्रतीतेभेदघटितसंबन्धानिर्वाद्यलात् । एव द्रव्य सद्वुण सिक्त्यादिप्रतीत्या सर्वाभिचल सत सिद्धम् । द्रव्यगुणमेदा-सिद्धा च न तेषु धर्मिषु सत्त्व नाम धर्मे कल्प्यते कितु सति वर्मिणि द्रव्याद्यमिन्नल लाधवात्, तच्च वास्तव न समवन्तित्याधासिकमित्यन्यत् । तदुक्त वार्तिककारै 'सत्तातोऽपि न मेद स्याद्वव्यलादे कृतोऽन्यत । एकाकारा हि सवित्ति सङ्ग्य सद्भुणस्तथा ॥' इत्यादिप्रतीतिरिप न मेदसाधिका घटपटतद्भेदाना सदमेदेनैक्यात् । एव यत्रैव न भेदमहस्तत्रैव । अतएव घटाद्विज्ञ पट इत्यादिप्रतीतिरिप न मेदसाधिका घटपटतद्भेदाना सदमेदेनैक्यात् । एव यत्रैव न भेदमहस्तत्रैव

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

नाशिन। शरीरस्य न भाव । अनवरतमवस्थाभि- परिणामित्वात् । नित्यसतश्च परमात्मनो नास्ति कदाचिद्विनाशः । अपरिणामधर्मत्वात् । भ । गि० ८

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सन् घटः सन् पटः सम् इस्तीखेवं सर्वत्र । तयोर्बुद्ध्योर्घटादिबुद्ध्व्यभिचरित, तथाच दिश्तं, न तु सद्बुद्धिस्तसाद्धटादिबुद्धिविषयोऽसन्, व्यभिचारात्, न तु सद्बुद्धिविषयोऽव्यभि-चारात् । घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्यां सद्बुद्धिरिष व्यभिचरतीति चेत् न, पटादाविष सद्बुद्धिदर्शनात् । विशेषणविषयेव सा सद्बुद्धिरतोऽिष न विनश्यति । अथ सद्बुद्धिवद्धटबुद्धिरिष घटान्तरे दृश्यत इति चेत्र । पटादावदर्शनात् । सद्बुद्धिरिष नष्टे घटे न दृश्यत इति चेत्र, विशेष्याभाषात् सद्बुद्धिर्विशेषणविषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुपपत्तौ किंविषया स्थात् । ननु पुनः सद्बुद्धिर्विषयाभावादेकाधिकरणत्वं घटादिविशेष्याभावे न युक्तमिति चेत्र, सदि-द्मुदकमिति मरीच्यादावन्यतराभावेऽिष सामानाधिकरण्यदर्शनात् । तसादेहादेईन्द्रस्य च सका-

# २ आमन्दगिरिव्याख्या ।

नाधिकरण्य नीलोत्पलयोरिव न गौण कितु व्यावृत्तमनुवृत्ते कल्पितमिलेकनिष्ठमिलर्थ । सामान्यविशेषयोरुक्तन्याय गुणगुण्यादावतिदिशति — एवमिति । तुल्यौ हि तन्नापि विकल्पदोषाविति भाव । सामानाधिकरण्यानुपपस्या सामान्यविशेषाविति पक्ष प्रतिक्षिप्य विशेषाएव वस्त्नीति पक्ष बुद्धिच्यभिचाराद्वोध्यव्यभिचारेऽपि कथ व्यावृत्ताना विशेषाणामवस्तुत्वमित्याशक्काह—तथा-चेति । विकारो हि स इत्यादाविति शेष । न चैक वस्तु सामान्यविशेषात्मकमेकस्य द्वैरूप्यविरोधादि-स्यभिन्नेस सामान्यमेकमेव वस्तु तहुद्धेरव्यभिचाराद्, बोधस्यापि सतस्तथात्वादिस्याह-नित्विति । व्यभिच-रतीति पूर्वेण सबन्ध । विशेषाणा व्यभिचारित्वे सतश्राव्यभिचारित्वे फलितसुपसहरति—तस्मादिति । असत्व कल्पितत्वम् । तच्छव्दार्थमेव स्फोरयति — व्यभिचारादिति । सद्घद्धिविषयस्य सतोऽकल्पितत्वे तच्छव्दोपात्तमेव हेतुमाह-अव्यभिचारादिति । सहुद्धिव्यभिचारहारा बोध्यसापि व्यभिचारात्तदव्यभिचारित्वहेतोरसिद्धिरिति शङ्कते—घटे विनष्ट इति । सहुद्धेर्घटमात्रबुद्धिवद्धटविषयत्वाभावात्र घटनाशे व्यभिचारोऽस्तीति परिहरति— न, पटादाविति । सद्भद्वेरघटविषयःवे निरालम्बनत्वायोगाद् विषयान्तर वक्तव्यमित्याशङ्काह—विशेषणेति । सतोऽकिंपतत्वहेतोरव्यभिचारित्वस्यासिद्धिमुद्धस्य विशेषाणा किंपतत्वहेतोर्व्यभिचारित्वस्यासिद्धि शङ्कते—स-दिति । यथा सहुद्धिर्घटे नष्टे पटादौ दृष्टत्वाद्व्यभिचारिणी, अव्यभिचार सतो दार्शितस्तथा घटबुद्धिरि घटे नष्टे घटान्तरे दृष्टेत्रव्यभिचाराद्धटे व्यभिचारासिद्धौ विशेषान्तरेष्वपि कल्पितत्वहेतीर्व्यभिचारो न सिध्यतीत्यर्थ । घटबु-द्धेर्घटान्तरे दृष्टत्वेऽपि पटादावदृष्टत्वेन व्यभिचारात् पटादिविशेषेव्वपि व्यभिचारित्वसिद्धिरित्युत्तरमाह--पटादा-विति । विशेषाणामेव व्यभिचारित्वे सतोऽपि तदुपपत्तेरव्यभिचारित्वहेतुसिद्धिताद्वस्थ्यमिति शङ्कते—सद्वद्धि-रिति । घटादिनाशदेशे तदुपरक्ताकारेण सन्वाभानेऽपि नासन्व घटाद्यभावाधिष्ठानतया भानादिखाह—न विशे-ध्येति । यथा सर्वगता जातिरित्यत्र लण्डमुण्डादिव्यक्त्यभावदेशे गोत्व व्यक्षकाभावास व्यज्यते न गोत्वाभावात् तथा सत्त्वमपि घटादिनाहो व्यक्षकाभावान्त्र भाति न स्वरूपाभावादित्युक्तमेव प्रपञ्चयति—सदित्यादिना । सप्र-तियोगिकविशेषणत्वव्यभिचारेऽपि स्वरूपाव्यभिचाराद्युक्त सत सस्वमिति भाव । द्वयो सतोरेव विशेषणविशेष्य-त्वदर्भनाद्धरसतोरपि विशेषणविशेष्यत्वे द्वयो सत्त्वधौच्याद्धरादिविकल्पितत्वातुमान सामानाधिकरण्यश्रीवाधितमिति चोदयति—एकेति । अनुभवमनुसूख बाधितविषयत्वमुक्तानुमानस्य निरस्यति—नेत्यादिना । घटादेः सति किथ-वत्वानुमानस्य दोषराहित्ये फलितमुपसहरति-तसादिति । प्रथमपादव्याख्यानपरिसमाप्तावितिशब्द । ननु नेदं

# ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

दिक तु त्वद्रीत्या खरूपेण असद्पि कथमात्मन्यध्यस्य इतिचेन्न । अध्यासे हि पूर्वानुभवमात्रमपेक्षते नत्वनुभूतस्य स्रूपेण सत्त्वमपि । दर्पणप्रतिबिन्विते गगनेऽपि नैल्याध्यासद्र्शनात् । नच गगने नैल्य खरूपेण सत्यमस्ति अथचान्य-त्राध्यसते । तसात् अमपरम्परायाः समवात् । स्वप्तद्रष्ट्रमिरिवासाभिरदृष्टमपि सदसतोर्याथात्म्यं प्रबुद्धेर्द्रष्टु शक्यमेव ।

# ४ मधुसद्नीव्याख्या ।

लब्धपदा सती सदमेदप्रतीतिर्विजयते, तार्किकै कालपदार्थस्य सर्वात्मकस्याभ्युपगमात्तेनैव सर्वव्यवहारोपपत्ती तदितिर-क्तपदार्थकलपने मानाभावात्तस्यैव सर्वातुस्यूतस्य सद्भूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वतादात्म्येन प्रतीत्युपपत्ते स्फुरणस्यापि सर्वा-तुस्यूतलेनैकलाशित्यत्व विस्तरेणाग्रिमश्लोके वक्ष्यते । तथाच यथा किंसिश्चिहेशे काले वा घटस्य पटादेने देशान्तरे काल-न्तरे वा घटल, एव किंसिश्चिहेशे काले वा घटस्यान्यत्राघटल शक्षेणापि न शक्यते संपादियतु पदार्थस्यमावमङ्गायोगात्, एवं किंसिश्चिहेशे काले वा सतो देशान्तरे कालान्तरे वा सत्त्वं किंसिश्चिहेशे काले वा सतोऽन्यत्रासत्त्व न शक्यते संपादियतुं

# अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमञ्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमईति॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

रणस्यासतो न विद्यते भाव इति । तथा सतश्चात्मनोऽभावोऽविद्यमानता न विद्यते सर्वत्राव्यभि-चारादित्यवोचाम, एवमात्मानात्मनो सदसतोद्दभयोरिप दृष्ट उपलब्धोऽन्तो निर्णय सत्सदेवाऽस-दसदेवेति त्वनयोर्थथोक्तयोक्तत्त्वद्शिंभिः, तदिति सर्वनाम सर्व च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तद्भा-वस्तत्त्वं ब्रह्मणो याथात्म्य तद्रृष्ट शील येषां ते तत्त्वद्शिंनस्तैस्तत्त्वमि तत्त्वद्शिंना दृष्टिमाश्चित्रस्य शोक मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियतक्ष्पाणि द्वन्द्वानि विकारोऽयमसन्नेव मरीचिजल-विन्मथ्यावमासत इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्वेत्यभिप्रायः ॥१६॥ किं पुनस्तत्सत् यत् सदेव

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ध्याख्यान भाष्यकाराभिप्रेत सर्वद्वैतज्ञान्यत्वविवक्षाया शास्त्रतद्वाष्यविरोधात्केनापि पुनर्दुर्विद्ग्धेन स्वमनीविकयो स्प्रेक्षितमेतिदिति चेत्, मैवम्, किमिद् द्वैतप्रपञ्चस्य श्रून्यत्व किं तुच्छत्व कि सद्विलक्षणत्वम्, नाद्योऽनम्युपरामात्, द्वितीयानभ्युपगमे तु तवैव शास्त्रविरोधो भाष्यविरोधश्च, सर्व हि शास्त्र तद्वाष्य च द्वैतस्य सत्यत्वानधिक-रणत्वसाधनेनाद्वैतसत्यत्वे पर्यवसितमिति त्रैविद्यवृद्धैस्तत्र तत्र प्रतिष्ठापित, तथाच प्रक्षेपाशङ्कासप्रदायपरिचयाभावा-दिति इष्टव्यम् । अनात्मजातस्य कल्पितत्वेनावस्तुत्वप्रतिपादनपरतया प्रथमपाद् व्याख्याय द्वितीयपादमात्मन सर्व-कल्पनाधिष्ठानस्याकित्यत्वेन वस्तुत्वप्रसाधनपरतया व्याकरोति—तथेति । नन्वात्मन सदात्मनो विशेषेषु विना-शिषु तदुपरक्तस्य विनाश स्वादिस्याशङ्का विशिष्टनाशेऽपि स्वरूपानाशस्योक्तत्वान्मैवमिसाह—सर्वेत्रेति । ननु कदानिद्सदेव पुन सत्त्वमापद्यते प्रागसतो घटस्य जन्मना सत्त्वाभ्युपगमात्, स च कदानिद्सत्त्व प्रतिपद्यते स्थिति-काले सतो घटस्य पुनर्नाहोनासस्वाङ्गीकारादेव सद्सतोरव्यवस्थितत्वाविहोषादुभयोरिप हेयत्वसुपादेयत्व वा तुल्य स्यादिति तन्नाह—एवमिति । तुशब्दो दृष्टशब्देन सबध्यमानो दृष्टिमवधारयति । नहि प्रागसतो घटस्य सन्त्वमसन्त्वे स्थिते सत्त्वप्राप्तिविरोधादसत्त्वनिवृत्तिश्च सत्त्वप्राप्त्या चेट्याप्तमितरेतराश्रयत्वमन्तरेणैव सत्त्वापत्तिमसत्त्वनिवृत्तावसत्त्वम-नवकाशि भवेत् । एतेन सतोऽसत्त्वापत्तिरपि प्रतिनीतेति भाव । कथ तर्हि सतोऽसत्त्वमसतश्च सत्त्व प्रतिभातीत्या-शङ्का तत्त्वदर्शनाभावादित्याह—तत्त्वेति । तस्य भावसत्त्व नच तच्छब्देन परामर्शयोग्य किंन्विदस्ति । प्रकृत प्रति-नियतमिलाशङ्का व्याचष्टे—तदित्यादिना । नतु सदसतोरन्यथात्व केचित्प्रतिपद्यन्ते केचित्तु तयोरुक्तनिर्णयमनुसूख तथात्वमेवाभिगच्छन्ति तत्र केषा मतमेषितव्यमिति तत्राह—त्वमपीति ॥ १६ ॥ ननु सदिति सामान्य खरूप वा । प्रथमे तस्य विशेषसापेक्षतया प्रख्यदशायामशेषविशेषविनाशे विनाश स्यात् । नचात्मादयो विशेषास्तदापि सन्तीति वाच्यम् । आत्मातिरिक्ताना विशेषाणा कार्यत्वाङ्गीकारात्प्रख्यावस्थायामनवस्थानादाश्मनस्तु सामान्यात्मनो धर्मित्वा-दुक्तदोषाद, द्वितीये तु स्ररूपस्य व्यावृत्तत्वे कल्पितत्वाद्विनाशित्वमनुवृत्तत्वे तस्यैव सामान्यतया प्रागुक्तदोषानु-षक्तिरिति मन्वानश्चोद्यति—िक पुनरिति । सामान्यविशेषभावशून्यमखण्डैकरस सदेवेत्यादिश्चतिप्रमित सर्वविक्रिया-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

तथाच श्रुतयः 'नेह नानास्ति किचन', 'अस्तीत्येवोपलब्धव्य ', 'अतोऽन्यदार्तम्' इत्याद्या अनात्मनोऽसत्त्व आत्मनश्च सत्त्व प्रतिपादयन्ति । एव सतो ज्ञानेनासतो बाधात्कैवल्य सिध्यतीति भाव' ॥ १६ ॥ यस्यामावो नास्ति तस्य सतः सत्त्वे किं मानमित्याशङ्कयाह्—अविनाशीति । तच्छब्देन प्रकृतं सत् परामृश्यते । येन सता इद सर्वे वियदादि

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

युक्तिसामान्यात्, अत उभयोर्नियतरूपलमेव द्रष्टव्यमिखद्वैतसिद्धौ विस्तर । अत सदेव वस्तु मायाकिपताऽसिन्नवृत्त्या-ऽमृतलाय कल्पते सन्मात्रदृष्ट्या च तितिक्षाप्युपपद्यत इति भाव ॥ १६॥ नन्वेतादशस्य सतो ज्ञानाद्भेदे परिच्छिन्न-

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

दर्शिभिर्बह्मविद्भि । तस्मात्त्वमिप तेषा दृष्टिमवलम्ब्य शोकमोहौ हिला शीतादींस्तितिक्षस्त्रेत्याशय ॥१६॥ कि तत्सिद्याकाङ्क्षायामा-ह—अविनाशि त्विति । न विनष्ट शीलमस्पेति तत् जानीहि । तुशब्दोऽसतो व्यावृत्त्यर्थ । किं येनेद सर्वं व्याप्त निरवयवलात्

६ श्रीघरीव्याख्या।

विनाशो न विद्यते एवमुभयो सदसतोरन्तो निर्णयो दृष्ट । कै , तत्त्वदर्शिभिर्वस्तुयाथात्म्यविद्धि । एवभूतविवेकेन सहस्वत्यर्थ ॥ १६ ॥ तत्र सत्त्वभावमविनाश्चि वस्तु सामान्येनोक्त विशेषतो दर्शयति—अविनाशीति । येन सर्वमिदमागमाणायधर्मक देहादि-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

तथाच 'अविनासी वा अरेऽवसात्माऽन्तुच्छित्तिधर्मा' इति अनयोः सदसतो अन्तः प्रतिष्ठापदं यत्रानयोविभान्तिः ॥ १६ ॥ यसास्वदक्षि

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सर्वदैवास्तीत्युच्यते—अविनाशीति । अविनाशि न विनष्ट शीलमस्येति । तुशब्दः सतो विशेषणार्थः । तिद्विद्वि विजानीहि। किं येन सर्विमिदं जगत्ततं व्याप्तं सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशमाकाशेनेव घटा-द्यः विनाशमद्श्निमभावमव्ययस्य न व्येत्युपचयापचयौ न यातीत्यव्ययं तस्याव्ययस्य नैतत् सदाख्यं ब्रह्म खेन रूपेण व्येति व्यभिचरति निरवयवत्वाहेहादिवत्, नाप्यात्मीयेनात्मीयाभावाद्

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

रहितं वस्तु प्रकृत सद्विवक्षितमित्युत्तरमाह—उच्यत इति । आत्मन सदात्मनो विनाशराहित्यविज्ञाने सर्वजग-द्यापकत्व हेतुमाह—येनेति । आत्मनो विनाशाभावे युक्तिमाह—विनाशमिति । आत्मनो विनाशमिच्छता स्वतो वा परतो वा नाशस्त्रस्थेष्यते । नाच इत्याह—अविनाशीति । देहादिद्वैतमसदुच्यते तत सतो विशेषण स्वतो नाशराहित्यम् । तत्य घोतको निपात इत्याह—तुशब्द इति । आकाङ्कापूर्वक विशेष्य दर्शयति—किमित्यादिना । विमतमविनाशि व्यापकत्वादाकाशवत्, नहि प्रमितमेवोदाहरण किंतु प्रसिद्धमपीति भाव । न द्वितीय इत्याह-विनाशसिति । न खल्वस्य विनाश कर्तुं कश्चिद्रईतीति सबन्ध । विनाशस्य सावशेषस्वनिरवशेषस्वाभ्या द्वैराश्यमा-श्रित्य व्याकरोति—अद्दीनमिति । न कश्चिद्साभाव कर्तुं शक्नोतीत्वत्र हेतुमाह—अव्ययस्पेति । ब्रह्म हि स्वरू पेण व्येति स्वसबन्धिना वेति विकल्प्याद्य दूषयति —नैतदिति । नहि निरवयवस्य स्वावयवापचयरूपव्यय सभव-तीलम्न वैधम्यंद्रष्टान्तमाह—देहादिवदिति । द्वितीय निरस्यति—नापीति । तदेव व्यतिरेकद्रष्टान्तेन स्पष्टयति—

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

तत व्याप्तम् । घटः सन्पट सन्निति सर्वस्य सद्भेदानुभवात् । यथा घटो मृत् शरावो मृदिति घटादीना मृद्भेदानु-भवानमृद्पादानकत्व तद्वत्सर्वस्थापि सद्पादानकत्वं बोध्यम् । ननु मृद्वत्सद्पि किं विकारवद्भवतीत्याशङ्कचाह—अवि-नाशीति । तत् सत् अविनाशि विद्धि । अयमर्थ — पूर्वावस्थापरित्यागोऽत्र विनाशः । मृद्धि पिण्डाकारता त्यक्त्वा घटीमवति अत सा विनाशशीला । विकारधाराश्रयत्वात् । ब्रह्म तु न तथा किर्तार्हे रज्जुवत्स्वयमविनश्यदेव कार्या-कार भवति । स्वकीये च सत्तास्फरणे कार्येऽर्पयति । अतोऽविनाशि । तथाच श्रुतय 'अजायमानो बहुघा विजायते', 'जात एव न जायते को न्वेन जनयेत्पुन,'। अजायमान जनमाख्य विकारमलभमानोऽपि विजायते वियदादिरूपेणा-विभवति । तथा लोकदृष्ट्या जातो घटादिः परमार्थदृष्ट्या न जायते । परिणाम्युपादानसामावात् । मृदादेस्तु स्वाप्त-

# ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

लापत्तेर्ज्ञानात्मकलमभ्युपेय तचानाध्यासिकम्, अन्यथा जडलापत्ते । तथाचानाध्यासिकज्ञानरूपस्य सतो धालर्थला-दुत्पत्तिविनाशवत्त्व घटज्ञानसुत्पन्न घटज्ञान नष्टमिति प्रतीतेश्व । एवचाह घट जानामीति प्रतीतेस्तस्य साश्रयत्व सविषयत्व चेति देशकालवस्तुपरिच्छिन्नलात्स्फुरणस्य कथ तद्रूपस्य सतो देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यलामेसाशङ्काह—विनाशो देशत कालतो वस्तुतो वा परिच्छेद सोऽस्यास्तीति विनाशि परिच्छित्र तद्विलक्षणमविनाशि सर्वप्रकारपरिच्छेदशून्य तु एव तत् सद्रूप स्फुरण त्व विद्धि जानीहि । कि तत् । येन सद्रूपेण स्फुरणेनैकेन निखेन विभुना सर्वमिद दश्यजात स्वत सत्ता-स्फूर्तिश्कन्य तत व्याप्त स्वसत्तास्फूर्त्यभ्यासेन रज्जुशकलेनेव सर्पधारादि स्वस्मिन्समाविश्वतं तदविनाश्येव विद्धीसर्थ । क-सात् । यसात् विनाशं परिच्छेद अव्ययसापरिच्छिन्नसापरोक्षस्य सर्वानुस्यृतस्य स्फुरणरूपस्य सत कश्चित् कोऽप्या-श्रयो वा विषयो वा इन्द्रियसनिकर्षादिरूपो हेतुर्वा न कर्तुमईति समर्थो न भवति, कल्पितस्याकल्पितपरिच्छेदकतायोगात् आरोपमात्रे चेष्टापत्ते । अह घट जानामीत्यत्र ह्यहकार आश्रयतया भासते घटस्तु विषयतया । उत्पत्तिविनाशवती काचिदहकारवृत्तिस्त सर्वतो विप्रस्तस्य सत स्फरणस्य व्यञ्जकतया आत्ममनोयोगस्य परैरिप ज्ञानहेतुलाभ्यपगमात्,

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

खरूपेण देहादिवत् आत्मीयाभावात् धनादिहान्या देवदत्तवच न व्येतीत्वव्यय तत्यात्याव्ययस्य ब्रह्मण खरूरूपस्य विनाशमभावं बाध न कश्चित् ईश्वरोऽपि कर्तुमहिति शक्नोति । खात्मनि क्रियाविरोधात् । ननु नैन्वेतादशस्य सतो ज्ञानाद्भेदे परिच्छिन्नलापत्तेर्ज्ञा-नात्मकलमभ्युपेय, तचानाध्यासिकं, अन्यथा जडलापत्ते । तथा चानाध्यासिकज्ञानरूपस्य सतो धालर्थलादुत्पत्तिविनाशवत्त्व घट-ज्ञानमुत्पन्न घटज्ञान नष्टमिति प्रतीतेश्च । एव चाह घट जानामीति प्रतीतेस्तस्य साश्रयत्व सविषयत्व चेति देशकालवस्तुपरिच्छिन्न-लात्पुत्रगस्य कथ तद्भपस्य सतो देशकालवृत्तुपरिच्छिनग्रन्यलिमसाशक्काह-अविनाशि । त्रिविधपरिच्छेदग्रन्यं तु एव तत्स-

# ६ श्रीघरीव्याख्या।

तत तत्साक्षित्वेन व्याप्तम् । तत्तु आत्मस्वरूपमिनाञ्चि विनाशशून्य विदि जानीहि । तत्र हेतुमाह—विनाशमिति ॥ १७ ॥ आग-

<sup>?</sup> मधुसूद्रनः.

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न त्वेवं ब्रह्म व्येति, अतोऽव्ययस्यास्य ब्रह्मणो विनाशं न कश्चित्कर्तुमईति न कश्चिदात्मानं विनाशयितु शक्तोतीश्वरोऽपि । आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मिन च क्रिया-

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

यथेति । द्विविधेऽपि व्ययायोगे फलितमाह—अत इति । किच ब्रह्म परतो न नश्यसात्मत्वाद्धटविद्याह—न कश्चिदिति । आत्मत्वहेतोरसिद्धिमुद्धरति—आत्मा हीति । तादात्म्यश्चितिरत्र हीति हेत् क्रियते । अस्त तिहि स्वयमेव ब्रह्मात्मनो नाशकमुद्धन्धनादिदर्शनान्नेस्याह—स्वात्मनीति ॥ १७ ॥ सदसतोरनन्तरप्रकृतयो स्वरूपाव्यभि३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

मृदादिवनुच्छत्वात् । अत एन घटादिं को नु जनयेन्न कोऽपि । कुतस्ति भासत इति चेत् रज्ञूरगादिवदिति दत्तोत्तरमेतत् । तथा 'प्राणा वै सत्य तेषामेष सत्यम्', 'तस्य भासा सर्वमिद् विभाति' इति सत सत्यत्वेन प्राणोपलक्षितस्य प्रपञ्चस्य सत्यत्व सतो भानमेव प्रपञ्चस्य भानमिति । तथाच प्रपञ्चगते सत्तास्कूर्ती सत सत्त्वे प्रमाणमित्यर्थ ।
श्रुतिश्च 'अन्नेन सोम्य ग्रुङ्गेनापोमूलमिन्वच्छ अद्भिः सोम्य ग्रुङ्गेन तेजोमूलमिन्वच्छ तेजसा सोम्य ग्रुङ्गेन सन्मूलमनिवच्छ सन्मूला सोम्येमा प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा' इति सतो जगदुपादानत्व कार्यलिङ्गेन द्रद्धयति । सतोऽविनाशित्व च विनाशहेत्वभावादित्याह—विनाशमिति । न व्येति नापक्षीयत इत्यव्ययम् । एतेन सर्वविकारग्रुस्यस्य विनाशो नास्तीत्यर्थ । अपक्षयो हि जन्मादिविकारवत एव भवतीति स एवात्र सर्वविकारोपलक्षणतया बोध्य ।
न कश्चिदित्यनेन तदन्यस्य विनाशहेतोरभावो दर्शित । 'द्वितीयाद्वै भय भवति' इति श्रुतेः ॥ १७ ॥ एवं सत

# ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

तद्धरात्तिविनाशेनैव च तद्धपहिते स्फरणरूपे सत्युत्पत्तिविनाशप्रतीत्युपपत्तेनैंकस्य स्फुरणस्य स्वत उत्पत्तिविनाशकल्पना-प्रसङ्ग , ध्वन्यवच्छेदेन शब्दवद्धटायवच्छेदेनाकाशवच । अहकारस्तु तस्मिन्नध्यस्तोऽपि तदाश्रयतया भासते, तद्वत्तिता-दात्म्याध्यासात् सुषुप्तावहकाराभावेऽपि तद्वासनावासिताज्ञानभासकस्य चैतन्यस्य खत स्फूरणात्, अन्यथैतावन्त कालमहं किमपि नाज्ञासिषामिति सुष्तोत्थितस्य स्मरण न स्यात् । नचोत्थितस्य ज्ञानाभावानुमितिरियमिति वाच्यम् । सुष्तिकालः रूपपक्षाज्ञानाष्ट्रिज्ञासभवाचास्मरणादेर्व्यभिचारिलात् स्मरणाजनकनिर्विकल्पकाद्यभावासाधकलाच । ज्ञानसामध्यभावस्य चान्योन्याश्रयप्रस्तलात् । तथाच श्रुति 'यद्वै तन्न परयति परयन्वै तद्रष्टव्य न परयति नहि द्रष्ट्रदेष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविना-शिलात्' इत्यादि । सुष्तौ स्वप्रकाशस्प्ररणसद्भाव तिष्वतया दर्शयति । एव घटादिर्विषयोऽपि तदज्ञातावस्थाभासके स्फुरणे किल्पत । य एव प्रागज्ञात स एवेदानी मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात् । अज्ञातज्ञापकल हि प्रामाण्य सर्वतन्त्र-सिद्धान्त । यथार्थानुभव प्रमेति वदद्भिस्तार्किकैरपि ज्ञातज्ञापिकाया स्मृतेर्व्यावर्तकमनुभवपद प्रयुक्तानैरेतदभ्यपगमात् । **अज्ञातल च घटादेने चक्षरादिना परिच्छियते तत्रासामर्थ्यात्तज्ज्ञानोत्तरकालमज्ञानस्यान्त्रतिप्रसङ्गाच । नाप्यनुमानेन लिङ्गा-**भावात । नहीदानीं ज्ञातलेन प्रागज्ञातलमनुमातु शक्य, धारावाहिकानेकज्ञानविषये व्यभिचारात । इदानीमेव ज्ञातलं तु प्रागज्ञातले सतीदानीं ज्ञातलरूप साध्याविशिष्टलादसिद्धम् । नचाज्ञातावस्थाज्ञानमन्तरेण ज्ञान प्रति घटादेहेंत्रता प्रहीते शक्यते, पूर्ववर्तिलाग्रहात्, घट न जानामीति सार्वलैकिकानुभवविरोधश्च । तस्मादज्ञात स्फुरण भासमान खाध्यस्त घटादिक भासयतीति घटादीनामज्ञाते स्फरणे कल्पितलसिद्धि । अन्यथा घटादेर्जेडलेनाज्ञातलतद्भानयोरनुपपत्ते स्फरण चाज्ञातं स्वाध्यस्तेनैवाज्ञानेनेति स्वयमेव भगवान्वक्ष्यति 'अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तव ' इस्रत्र । एतेन विभुत्नं सिद्धम् । तथाच श्रुति 'महद्भतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव' इति, 'सत्य ज्ञानमनन्तम्' इति च ज्ञानस्य महत्त्वमनन्तत्व च दर्शयति । महत्त्व खाभ्यसासर्वसबन्धिल, अनन्तल त्रिविधपरिच्छेदशून्यलमिति विवेक । एतेन शून्यवादोऽपि प्रत्युक्ता, निर्धिष्ठानभ्रमायोगाविरवधिबाधायोगाच । तथाच श्रुति 'पुरुषाच पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति ' इति सर्वबाधा-विधि पुरुष परिश्वानष्टि । उक्तच भाष्यकारै 'सर्वं विनश्यद्वस्तुजात पुरुषान्त विनश्यति पुरुषो विनाशहेलभावान विनश्यति इति । एतेन क्षणिकवादोऽपि परास्त । अवाधितप्रत्यभिज्ञानादन्यदृष्टान्यस्मरणाद्यनुपपत्तेश्व । तसादेकस्य सर्वान-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

द्रूपं स्फुरण विद्धि । कि तत् । येनेद सर्वं तत रजुशकळेनेव सर्पधारादि खिसन्समावेशित यसाद्विनाश परिच्छेदमब्ययसापरिच्छि-श्वसास्य कोऽप्याश्रयो वा विषयो वा इन्द्रियसनिकषादिरूपो हेतुर्वा न कर्तुमहेतीति । भाष्यक्रद्भि कृतो न व्याख्यातमितिचेन्मूला-क्षरेरुक्तशङ्कोत्तरस्य घटादिङ्गानस्य व्यावृत्त्यात्मकस्यात्मन्यध्यस्तलेऽपि तस्य खप्रकाशलान्न जलत् व्यावृत्त्यादेरुत्पत्त्यादिमत्त्वेऽपि तस्य न तत्त्वमिलेवमादिरूपस्याप्रतीते , उत्तरत्रान्तवन्त इमे देहा इलस्य स्थानेऽन्तवल्य इमा वृत्तय इति वक्तव्यलापत्ते । एतेषा नाशो भविष्यतीव्यर्जुनस्य अमनिराकरणायात्मसम्बर्धदेहायसल्यलप्रतिपादनस्यावस्थावस्यक्तेवनाश्रयत्वेलादेरार्थिकलाचेति गृहाण । किंच

# अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसाद्युध्यस्य भारत॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

विरोधात् ॥ १७ ॥ किं पुनस्तद्सद् यत् सात्मसत्तां व्यभिचरतीत्युच्यते—अन्तवन्त इति ।

२ आनम्द्गिरिज्याख्या ।

चारित्वेन परमार्थतया सिवाधितम्। इदानीमसिविदिधारिषया प्रच्छति—किं पुनिरिति । असदसदेवेति निर्धारितत्वात् प्रश्नस्य निरवकाशत्वमाशक्का शून्य व्यावर्त्त विविश्वतमसिवधारियतु तस्य सावकाशत्वमाह—यत्स्वातमिति ।
देहादेरनात्मवर्गस्य प्रकृतासच्छव्दविषयतेसाह—उच्यत इति । तेषां स्वात्त्वय च्युदस्यति—नित्यस्येति । आकाशादिव्यावृत्त्यर्थं विशिनष्टि—शरीरिण इति । परिणामिनिस्यत्व व्यवच्छिनति—अनाशिन इति । तस्य प्रसक्षाचविषयत्वमाह—अप्रमेयस्येति । देहादेरवस्तुत्वादात्मनश्चैकरूपत्वाद् युद्धे स्वधमें प्रवृत्तस्यापि तव न हिंसादिदोषसभावनेस्माह—तस्मादिति । नतु देहादिषु सद्भुद्धेरनुवृत्तेसस्या विच्छेदाभावात्कथमन्तवस्य तेषामिष्यते तन्नाह—
३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

आत्मनो नित्यत्व असतो देहादेरनित्यत्व चोक्तमुपसहरन् एन युद्धाभिमुख करोति—अन्तवन्त इति । यद्यपि भासतो विद्यते मावः इति असता देहाना काळत्रयेऽपि सत्त्व नास्तीति परमार्थदृष्ट्या उक्त तथापि ता दृष्टिमप्रति-

४ मञ्चसदनीब्याख्या ।

स्यृतस्य स्वप्रकाशस्पुरणरूपस्य सत सर्वप्रकारपरिच्छेदश्र्न्यलादुपपन्न नाभानो विद्यते सत इति ॥ १७ ॥ ननु 'स्फुरण-रूपस्य सत कथमविनाश्चित्व, तस्य देहधमीलात् देहस्य चानुक्षणविनाशात्' इति भूतचैतन्यवादिनस्तान्निराकुर्वेन्, 'नासतो विद्यते भाव ' इस्रेतद्विवृणोति । अन्तवन्तो विनाश्चिन इमे परोक्षा देहा उपचितापचितरूपलाच्छरीराणि । बहुवचनात्स्थूल-सूक्ष्मकारणह्या विराट्सूत्राव्याकृताख्या समष्टिव्यध्यात्मान सर्वे नित्यस्याविनाविन एव शरीरिण आध्यासिकसबन्धेन शरीरवत एकस्य आत्मन स्वप्रकाशस्पुरणरूपस्य सबन्धिन दश्यत्वेन भोग्यत्वेन चोक्ता श्रुतिभिन्नह्मवादिभिश्च । तथाच तैत्तिरीय-केऽजमयायानन्दमयान्तान्पश्च कोशान्कल्पयिला तद्धिष्ठानमकल्पित 'ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा' इति द्शितम् । तत्र पत्रीकृत-पश्चमहाभूततत्कार्यात्मको विराट् मूर्तराब्रिरचमयकोश स्थूलसमष्टि, तत्कारणीभूतोऽपश्चीकृतपश्चमहाभूततत्कार्यात्मको हिरण्यगर्भ सूत्रममूर्तराधि सूक्ष्मसमष्टि, 'त्रय वा इद नामरूप कर्म' इति बृहदारण्यकोक्तत्र्यन्नात्मक सकर्मात्मकत्वेन कियाशक्तिमात्रमादाय प्राणमयकोश उक्त । नामात्मकत्वेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोश उक्त । रूपात्मकत्वेन तद्वभयाश्रयतया कर्तृत्वमादाय विज्ञानमयकोश उक्त । तत प्राणमयमनोमयविज्ञानमयात्मैक एव हिरण्यगर्भाख्यो लिङ्गशरीर-कोश । तत्कारणीभृतस्त्र मायोपहितचैतन्यात्मा सर्वसस्कारशेषोऽव्याकृताख्य आनन्दमयकोश । तेच सर्वे एकस्पैवात्मन शरीराणीत्युक्तम् 'तस्यैष एव शारीर आत्मा य पूर्वस्य' इति । तस्य प्राणमयस्यैष एव शरीरे भव शारीर आत्मा य सत्यज्ञानादिलक्षणो गुहानिहितलेनोक्त पूर्वस्यान्नमयस्य । एव प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेषु योज्यम् । अथवा इमे सर्वे देहाञ्चेलोक्यवर्तिसर्वप्राणिसबन्धिन एकस्पैवात्मन उक्ता इति योजना । तथाच श्रुति 'एको देव सर्वभूतेषु गृढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥' इति सर्वशरीरसबन्धिनमेकमा-हमान नित्य विभु दर्शयति । ननु नित्यल यावत्कालस्थायिल, तथाचाविद्यादिवत्कालेन सह नाशेऽपि तद्रपपन्न-मिखत आह-अनाशिन इति । देशत कालतो वद्धतश्च परिन्छिन्नस्याविद्यादे कित्पतलेनानित्यलेऽपि यावत्काल-५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

शुक्तयध्यस्तरजतज्ञानस्य किष्पतलवत्सद्ध्यस्तघटादिज्ञानस्याप्यध्यस्तवेन किष्पतलस्य सद्बुद्धिरसद्बुद्धिरिखादिभाष्येण प्रदर्शित-लादुक्तशङ्कानुस्थानमिखिभिन्नेखानायैरेव न व्याख्यातमिति दिक् ॥ १७ ॥ किपुनस्तदसदिखाकाङ्क्षायामाह—अन्तवन्त इति । मनु स्पुरणकपस्य सत कथमविनाशित्व तस्य देहधर्मत्वादेहस्य चानुक्षणविनाशिलादिति भूतचैतन्यवादिनस्ताधिराकुर्वन् 'नासतो विद्यते भाव 'इस्तेतद्वित्वणोति इति तु नत्वेखादिना देहात्मविवेकस्योक्तलमिन्नेखान्यायैनोवतारितम् । अन्तस्तत्त्वज्ञानेन बाधो येषा विद्यते तेऽन्तवन्त । यथा शुक्त्यादिज्ञानेन शुक्तिकप्यादयो बाध्यास्तवा इमे आन्त्या प्रतीयमाना देहा स्थूलद्यो निसस्याबाध्य-स्याध्यासिकसवन्धेन कारणादिशरीरवत देहा इति सकारणस्य शीतादेरप्युपलक्षणम् । देहानेकलाद्वहुवचनम् । पृथिव्यादिवद्याव-हारिकनित्यलमाशङ्काह—अनाशिन इति । परमार्थनित्यस्य विद्वद्विरुक्ता अप्रमेयस्य रूपादिरहितलात्, व्याप्तिग्रहाभावात्,

६ श्रीघरीव्याख्या।

मापायधर्मेक सदर्शयति—अन्तवन्तः इति । अन्तो विनाशो विद्यते येषा तेऽन्तवन्त । नित्यस्य सवदैकरूपस्य शरीरिण शरीरवत ७ अभिनवगुद्धानार्थक्याच्या ।

भिर्देष्ट स सञ्ज निस्तोऽनिस्तो नेस्वाहाङ्कचाह-अविनाशि त्विति । तुआर्थे । आत्मा त्विनाशी ॥ १७॥ अन्तवन्त इति । निरुपाक्यताकारे

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

अन्तो विनाशो विद्यते येषां तेऽन्तवन्तो यथा मृगत्णिकोदकादौ सहुद्धिरतुवृत्ता प्रमाणनिरू-पणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अन्तस्तथेमे देहाः। सप्रमायादेहादिवचान्तवन्तो नित्यस्य शरीरिण

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

यथेति । तथेमे देहा सहुद्धिभाजोऽपि प्रमाणतो निरूपणायामवसाने विच्छेदादन्तवन्तो भवन्तीति शेष । देहत्वा-दिना च जाप्रदेहादेरन्तवस्व सप्रतिपञ्चवद्नुमातु शक्यमित्याह—स्वप्नेति । शरीरादेरन्तवस्वेऽपि प्रवाहरूपेणात्मनस्त-त्सवन्धस्यानन्तवस्त्वमाशङ्क्याह—ंनित्यस्येति । प्रवाहस्य प्रवाहिच्यतिरेकेणानिरूपणान्न तदात्मनः देहाद्यभावे सबन्ध-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

पद्यमानस्य नरकादिभयमनुरुध्यमानस्य व्यवहाराभिप्रायेण नित्यानित्यविभागमभिष्रेत्य देहानामन्तवस्वमुच्यत इति न दोष नित्यत्व कालापरिच्छेद्यत्व तच्च व्यवहारे नमसोऽप्यस्तीत्यत उक्त अनाशिन इति । नाश अदर्शन तद्वान् हि आकाश 'नम आत्मनि लीयते' इति स्मृते । अय तु न तथेत्यनाशी । सर्वदैव प्रकाशमान इत्यर्थ । एतद्पि न घटादिवदुश्यत्वेनेत्याह—अप्रमेयस्येति । तथाच श्रुतिरात्मनोऽप्रमेयत्वमाह 'एतद्प्रमयं श्रुवम्' इति अप्रमयमित्य-

४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

स्थायिलरूपमौपचारिक निस्रत्व व्यवह्रियते । 'यावद्विकार तु विभागो लोकवत्' इति न्यायात् । आत्मनस्तु परिच्छेदन्नयज्ञू-न्यस्याकिल्पतस्य विनाशहे**लभावान्सु**ख्यमेव कूटस्थनित्यत्व नतु परिणामिनित्यत्व यावत्काळस्था**पि**त्व चेत्यभिप्राय । नन्वे-ताहशे देहिनि किंचित्प्रमाणमवर्य वाच्यम्, अन्यथा निष्प्रमाणस्य तस्याठीकलापत्ते शास्त्रारम्भवैयर्थ्यापत्तेश्च । तथाच वसुपरिच्छेदो दुष्परिहर 'शास्त्रयोनिलात्' इति न्यायाचात आह—अप्रमेयस्येति । 'एकवैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमय ध्रुवम्'। अप्रमयमप्रमेयम् । 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमप्ति । तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्विमिद विभाति' इति च श्रुते स्त्रकाशचैतन्यरूप एवात्मा अतस्तस्य सर्वभासकस्य स्वभानार्थं न स्वभासा-पेक्षा कित्र किल्पताज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्यर्थं किल्पतवृत्तिविशेषापेक्षा । कृत्पितस्यैव किल्पतिवरोधिलात् 'यक्षानुरूपो बिल ' इति न्यायात् । तथाच सर्वेकल्पितनिवर्तेकवृत्तिविशेषोत्पत्त्यर्थं शास्त्रारम्भ , तस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यमात्राधीनस्रात्स्वत सर्वेदा भासमानलात्सर्वकल्पनाधिष्ठानलादृश्यमात्रभासकलाच न तस्य तुच्छलापत्ति । तथाच 'एकमेवाद्वितीयं', 'सल ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इत्यादिशास्त्रमेव खप्रमेयानुरोधेन खस्यापि कल्पितत्वमापादयति । अन्यथा खप्रामाण्यानुपपत्ते । कल्पितस्य चाकिल्पतपरिच्छेदकत्व नास्तीति प्राक् प्रतिपादितम् । आत्मन खप्रकाशत्व च युक्तितोऽपि भगवतपूज्यपादैरुपपादितम् । तथाहि यत्र जिज्ञासो सशयविपर्ययव्यतिरेकप्रमाणानामन्यतममपि नास्ति तत्र तिहरोधि ज्ञानमिति सर्वत्र दृष्टम् । अन्यथा त्रितयान्यतरापत्ते आत्मिन चाह वा नाहं वेति न कस्यचित्सशय , नापि नाहिमिति विपर्यये व्यतिरेक , प्रमा वेति तत्स्वरूपप्रमा सर्वदास्तीति वाच्यम् । तस्य सर्वसशयविपर्ययधर्मित्वात् 'धर्म्यशे सर्वमञ्चान्त प्रकारे तु विपर्यय ' इति न्यायात् । अतएवोक्तम् 'प्रमाणमप्रमाण च प्रमाभासस्त्रथैव च । कुर्वन्खेव प्रमा यत्र तदसभावना कुत ॥' इति । प्रमाभास सञ्चय स्वप्रकारो सद्भपे धर्मिणि प्रमाणाप्रमाणयोविंशेषो नास्तीत्वर्थ । आत्मनो भासमानत्वे च घटज्ञान मयि जात नवेत्यादि-सशय स्यात् । नचान्तरपदार्थे विषयस्यैव सशयादिप्रतिबन्धकलखभाव कल्प्य बाह्यपदार्थे क्रुप्तेन विरोधिज्ञानेनैव सञ्चादिप्रतिबन्धसंभवे आन्तरपदार्थे स्वभावमेदकल्पनाया अनौचित्यात् । अन्यया सर्वविष्ठवापत्ते । आत्ममनोयोगमात्र चात्मसाक्षात्कारे हेतु । तस्य च ज्ञानमात्रे हेतुलाद्, घटादिभानेऽप्यात्मभान समूहालम्बनन्यायेन तार्किकाणा प्रव-रेणापि दुर्निवारम् । नच चाक्षुपलमानसलादिसङ्कर छैकिकलाछैकिकलवदशमेदेनोपपत्ते सङ्करस्यादोषला बाध्यपलादे-र्जातिलानभ्युपगमाद्वा । व्यवसायमात्र एवात्मभानसामम्या विद्यमानलाद्नुव्यवसायोऽप्यपास्त । नच व्यवसायभानार्थं स । तस्य दीपवत्स्वव्यवहारे सजातीयानपेक्षलात् । नहि घटतज्ज्ञानयोरिव व्यवसायानुव्यवसाययोरिप विषयत्वविषयित्वव्य-वस्थापक वैजालमस्ति, व्यक्तिमेदातिरिक्तवैधर्म्यानभ्युपगमात्, विषयलावच्छेदकरूपेणैव विषयिलाभ्युपगमे घटयोरिप तद्भा-वापत्तिरविशेषात् । नत् यथा घटव्यवहारार्थं घटज्ञानमभ्यपेयते तथा घटज्ञानव्यवहारार्थं घटज्ञानविषय ज्ञानमभ्यपेय, व्यव-हारस्य व्यवहर्तव्यज्ञानसाध्यलादिति चेत्, कानुपपत्तिरुद्धाविता देवानात्रियेश खप्रकाशवादिन । नहि व्यवहर्तव्यभिन्नलमपि ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सहशस्यान्यस्यानिरूपणात्प्रवृत्तिनिमित्ताभावात्, तेन विनानुपपद्यमानस्याभावात्, अभावलाभावात्, अत्यक्षादिभिरपिरच्छेद्यस्य अथवाऽज्ञाते हि वक्किव प्रमाणान्वेषणा भवति, ज्ञातश्चात्मा देहाद्विष्ठ सर्वे प्राणिभि योऽह बाल्ये पितरावन्वभूव स एव नप्तृ-ननुभवामीत्यनुसंघानदर्शनात् । खप्ते देवादिशरीरमास्थाय तदुचितान्भोगान्भुक्ला प्रबुद्धो मनुष्यदेहं प्राप्य मनुष्य एवाह् नतु देव ७ अभिनवराप्ताचार्यन्यास्याः।

स्थुलविसाहायोगिनः। तद्न्यपातुपपत्तेरेव च विनाहित प्रतिक्षणमवस्थान्तरमागिनः। यदुक्त 'अन्ते पुराण बङ्गा प्रतिक्षण नवस्वहानिरतु-

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

श्वरिष्वतोऽनाशिनोऽप्रमेयस्यात्मनोऽन्तवन्त इत्युक्ता विवेकिभिरित्यर्थः। नित्यस्यानाशिन इति न पुनरुक्त, नित्यत्वस्य द्विविधत्वाङ्घोके नाशस्य च यथा देहो भसीभृतोऽदर्शनं गतो नष्ट उच्यते विद्यमानोऽप्यन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते तत्रानाशिनो नित्यस्येति द्विविध्यापि नाशिनासंवन्धोऽस्येत्यर्थः। अन्यथा पृथिव्यादिवदपि नित्यत्व स्यादात्मनस्तन्माभृदिति नित्यस्यानाशिन इत्याह। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य। प्रत्यक्षादिप्रमाणैरपरिच्छेद्यस्यर्थः। नन्वागमेनात्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम्। न, आत्मनः स्वतःसिद्धत्वात्। सिद्धे द्यात्मनि प्रमातिर प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति। नहि पूर्वमित्थमहिमत्यात्मानमप्रमाय पश्चात्प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते। नह्यात्मा नाम कस्यचिदप्रसिद्धो भवति। शास्त्र त्वन्त्यं प्रमाणमतद्भर्माध्यारोपणमात्र-

#### २ आनन्दगिरिध्यारया ।

सिद्धिरित्यभिसधायोक्त—विवेकिभिरिति । पद्द्वयसैकार्थस्वमाशक्क्य निरस्यति—नित्यस्येत्यादिना । नित्यस्य द्वैविष्य प्रतिज्ञात प्रकटयति—यथेत्यादिना । नाशस्य निरवशेषस्वेन सावशेषस्वेन च सिद्धे द्वैविष्ये फिलतमाह—तन्नेति । विशेषणाभ्यां क्रूटस्थनित्यस्वमात्मनो विविधितमित्यर्थ । अन्यतरिवशेषणमान्नोपादाने परिणामिनित्यस्वमात्मन शङ्क्ष्येतेत्यनिद्यापित्माशङ्क्ष्याह—अन्यथेति । औपनिषदस्वविशेषणमाश्रित्याप्रमेयस्वमाश्चिपति—न्विति । इत्रश्चात्मनो नाप्रमेयस्वमित्याह—प्रत्यक्षादिनेति । तेन चागमप्रवृत्यपेक्षया पूर्वावस्थायमात्मेव परिष्ठिक्ष्यते तिस्वेष्ववाज्ञातस्वसंभवाद्, अज्ञातज्ञापक प्रमाणमिति च प्रमाणलक्षणादित्यर्थ । एतद्प्रमेयमित्यादिश्चितिमनुस्त्य परिष्ठरति—नेत्यादिना । कथ मानमनपेक्ष्यात्मन सिद्धस्वमित्याशङ्क्योक्त विवृणोति—सिद्धे हीति । प्रमित्सो प्रमेयमिति शेष । तदेव व्यतिरेकमुस्तेन विशदयित—नहीति । आत्मन सर्वलोकप्रसिद्धस्वाच तिसन्न प्रमाणमन्वेष-णीयमित्याह—नह्यात्मेति । प्रत्यक्षादेरनात्मविषयस्वात्तत्र चाज्ञातताया व्यवहारे सभवात्तस्त्रामाण्यस्य च व्याव-हारिकत्वाद्विशिष्टे तत्प्रवृत्तावपि केवले तद्प्रवृत्ते यद्यपि नात्मनि तत्प्रामाण्य तथापि तद्वितश्चसा शास्तस्य तत्र प्रवृत्तिस्वश्चमाविनीत्याशङ्काह—शास्त्रं त्विति । शास्त्रेण प्रसम्भूते ब्रह्मणि प्रतिपादिते प्रमात्रादिनभागस्य व्यावन्तत्वात्त्रस्य नाविनीत्याशङ्काद्वाव निमानस्य व्यावन्तत्वात्रस्य व्यावन्तत्वस्यमाविनीत्याशङ्काद्वम्यस्य द्विति । शास्त्रेण प्रत्यम्यते ब्रह्मणि प्रतिपादिते प्रमात्रादिनभागस्य व्यावन्तत्वात्त्रस्यमाविनीत्याशङ्काह—शास्त्राद्विति । शास्त्रेण प्रत्यम्भूते ब्रह्मणि प्रतिपादिते प्रमात्रादिनभागस्य व्यावन्तत्वात्त्रस्य विद्यास्वस्य विद्यास्वस्य विद्यास्वस्य विद्यास्य व

#### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्घरी )।

साप्रमेयभित्यर्थः । एतचात्मनि प्रमाणाप्रसराज्ज्ञेयम् । तथाच श्रुतिः 'येनैदं सर्वे विजानाति तं केन विजानीयाद्विजा-तारमरे केन विजानीयात्' इति । प्रसिद्धिस्त्वस प्रत्यगात्मत्वादेव । 'यत्साक्षाद्वपरोक्षाद्वस्रा य आत्मा सर्वान्तरः' इति

#### ४ अधुसुद्रनीव्याख्या ।

ज्ञानिक्शेषणं व्यवहारहेतुतावच्छेदक गौरवात् । तथाचेश्वरज्ञानवद्योगिज्ञानवस्त्रेयमिति ज्ञानवच्ये सेव खव्यवहारोपपत्ती न ज्ञानान्तरकल्पनावकारा । अनुव्यवसायस्यापि घटज्ञानव्यवहारहेतुल किं घटज्ञानज्ञानलेन किंवा घटज्ञानत्वेनेवित विवेचनी-यम्, उभयस्यापि तत्र सत्त्वात् । तत्र घटव्यवहारे घटज्ञानत्वेनेव हेतुताया क्रृप्तलात्तेनेव रूपेण घटज्ञानव्यवहारेऽपि हेतुतापपत्ती न घटज्ञानज्ञानत्व हेतुतावच्छेदक गौरवान्मानाभावाच । तथाच नानुव्यवसायसिद्धिरेकस्येव व्यवसायस्य व्यवसात्तिर व्यवसेये व्यवसाये च व्यवहारजनकलोपपत्तिति त्रिपुटीप्रस्वश्वादिन प्रामाकरा । औपनिषदासु मन्यन्ते खप्रकाशज्ञानरूप एवात्मा न खप्रकाशज्ञानाश्रय कर्तृकर्मविरोधेन तद्भानानुपपत्ते ज्ञानभिन्नत्वे घटादिवज्जडत्वेन करिपतलापन्त्रेश्व स्वप्रकाशज्ञानमात्रस्वरूपोऽप्यात्माऽविद्योपहित सन्साक्षीत्युच्यते, रित्तमदन्त करणोपहित प्रमातेत्युच्यते । तस्य चक्षराचित्रक्ष स्वप्रकाशज्ञानमात्रस्वरूपोऽप्यात्माऽविद्योपहित सन्साक्षीत्युच्यते, रित्तमदन्त करणोपहित प्रमातेत्युच्यते । तस्य चक्षराच्छित्रकर्वतन्य अन्त करणाविद्यक्वितेत्यः चैकलोलीमावापन्न भवति । ततो घटाविच्छिन्नतेतन्यं प्रमात्रमेवात्स्वाज्ञान नाशयदपरोक्ष भवति घटच स्वावच्छेदकं स्वताटात्म्याध्यासाद्भास्त्रात्मयति अन्त करणपरिणामश्च वृत्त्याख्योऽतिसच्छ स्वावच्छिन्नतेन वैतन्येन भासत इत्यन्त करणतद्वत्तिघटानामपरोक्षता । तदेतदाकारत्रयमह ज्ञानीम घटमिति भासकचैतन्यस्रैकरूपन्तेत्रपे घटप्रति वृत्त्यपेक्षलात्प्रमातृता अन्त करणतद्वत्ती प्रति तु वृत्त्यनपेक्षत्वात्साक्षितेति विवेक । अद्वैतिसद्धौ सिद्धान्तिन्ति विवेदि प्रसादेव प्रापुक्तन्यायेन नित्रो विभुरससारी सर्वदैकरपश्चात्मा तस्मात्राशाश्चयः स्वधमे युद्धे प्रवृत्तस्य तत उपरितिकारणं शोकमोहौ ती च विचारजनितेन विज्ञानेन वाधिताविति 'अपवादापवादे उत्सर्गस्य स्व

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

इति देवगरीरे बाध्यमानेऽप्यहमास्पदस्यात्मनोऽबाध्यमानलाच योगमाहात्म्येन सिंहादिशरीरमेदेऽप्यात्मनोऽमेदेन ज्ञातलाच । तथा इन्द्रियेभ्योऽपि भिच आत्मा सर्वेज्ञीयते योऽहमद्राक्ष स एवेदानीं श्रणोमीखद्दमालम्बनस्य प्रत्यभिज्ञानात् । बुद्धिमनोभ्यामपि भिच तयो करणत्वेन कर्तृलाश्रयलायोगात् । अह कृश इत्सादिप्रत्ययत्तु प्रेमास्पदे पुत्रादौ विकल्ठेऽहमेव विकल इत्सादिप्रत्ययवदुपपयते ।

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निवर्तकरवेन प्रमाणस्वमात्मिन प्रतिपद्यते नत्वज्ञातार्थज्ञापकत्वेन । तथाच श्रुतिः-'यत्साक्षाद्परोक्षा-द्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः' इति । यसादेवं नित्योऽविक्रियश्चात्मा नसाद् युध्यत्व । युद्धादुपरमं मा कार्षीरित्यर्थः । नह्यत्र युद्धकर्तव्यता विघीयते, युद्धे प्रवृत्त एव ह्यसौ शोकमोद्दप्रतिबद्धस्तूष्णीमास्ते, अतस्तस्य कर्तव्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते । तसाद्युध्यस्वत्यनुवादमात्रं न विधिः ॥ १८॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

युक्तमस्थान्यत्वमपौरुषेयतया निर्दोषत्वाञ्चास्य प्रामाण्यमिय्यथं । तथापि कथमस्य प्रस्तात्मनि प्रामाण्य तस्य स्वतःसिद्धत्वेनाविषयत्वाद्ज्ञात्ज्ञापनायोगादित्याशङ्क्य स्वतो भानेऽपि प्रतीचो मनुष्योऽह कर्ताहमित्यादिना मनुष्यत्वकर्तृत्वादीनामतद्धमांणामध्यारोपणेनात्मनि प्रतीयमानत्वाक्तनमात्रनिवर्तकरवेनात्मनो विषयत्वमनापयैव शास्त्र प्रामाण्य प्रतिपद्यते सिद्धतु निवर्तकरवादिति न्यायादित्याह—अतद्धमेति । घटादाविव स्फुरणातिशयजनकरवेन किमित्यात्मनि शास्त्रप्रमाण्य नेष्टमित्याशङ्क्य जडत्वाजडत्वाम्या विशेषादिति मत्वाह—निवति । ब्रह्मात्मनो माना-पेक्षामन्तरेण स्वत स्फुरणे प्रमाणमाह—तथाचेति । साक्षादन्यापेक्षामन्तरेणापरोक्षाद्परोक्षस्कुरणात्मक यहस्त्र न च तस्यात्मनोऽर्थान्तरत्व सर्वाभ्यन्तरत्वेन सर्ववस्तुसारत्वाक्तमात्मान व्याचक्ष्वेति योजना । अप्रमेयत्वेनाविनाशित्य प्रतिपाय फलित निगमयति—यस्मादिति । स्वभमेनिवृत्तिदेशुनिषेधे तात्पर्यं दर्शयति—युद्धादिति । आत्मनो नित्यत्वादिस्वरूपपुष्पाय युद्धकर्तव्यत्वविधानाज्ज्ञानकर्मसमुच्योऽत्र भातीत्याशङ्क्याह—नहीति । युध्यस्वेति वचनाक्तर्वव्यत्वविधिरस्थीत्याशङ्क्याह—युद्ध इति । कथ तर्हि कथ भीष्ममहिमायार्थजुनस्य युद्धोपरमपरं वचनमिति तत्राह—राोकेति । यदि स्वतो युद्धे प्रवृत्तिसर्वि भगवद्वचनस्य का गतिरित्याशङ्क्याह—तस्यिति । भगवद्वचनस्य प्रतिवन्यनिवर्तकरेषे सल्यजुनप्रसुक्ते स्वभावकरेषे फलितमाह—तस्यादिति ॥ १८ ॥ 'भविनाशि त तदिद्वि' इसम्प पूर्वार्थेन तत्पदार्थसमर्थनमुक्तरार्थनं विराधारवादस्य परिणामवादस्य वा निराकरणमात्मनि जन्मादिप्रतिभानस्थीपकारिकर्वस्वप्रदर्शनार्थमस्वर्वार्थसमर्थनस्य गतिवाशस्यार्थस्योधेस्यान्यस्य गतिवाशस्यवेत्वर्थस्यार्थस्य गतिवाशस्यार्थस्य गतिवाशस्य गतिवाशस्य गतिवाशस्य गतिवाशस्यार्थस्य गतिवाशस्य गतिव

#### ३ नीलकण्टन्याख्या (चतुर्घरी)।

श्रुतेः । उक्तच 'प्रमाणमप्रमाण च प्रमामासस्तथेव च । यत्प्रसादात्प्रसिध्यन्ति तदसंभावना कुतः ॥' इति । तसा-धुध्यस्य भारत । भीष्मादिदेहाना मिथ्यात्वादिनत्यत्वाच स्वयमेव नष्टप्रायतया हननान्निष्टत्या त्वया स्वधर्मी व नाश्चनीय हति भावः ॥ १८ ॥ वनु 'नासतो विद्यते भावः' इति न्यायेनासतो मात्रादेर्मिथ्यात्वेन निःस्वस्प-त्वात्कर्तृस्व न सभवति । अतः सत एव कर्तृत्व बन्धमोक्षमाक्त्व च वाच्यम् । अन्यथाऽन्तःकरणे बन्ध

#### ४ मधुसूद्रमीव्याख्या ।

स्थिति ' इति न्यायेन युध्यखेखजुनादो न विधि । यथा 'कर्तृकर्मणोः कृति' इत्युत्सर्ग , 'उमयप्राप्तौ कर्मणि' इत्यपनादः, 'अकाकारयोः बीप्रखययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्' इति तदपनाद । तथाच ग्रुमुक्षोर्बद्धणो जिज्ञासेखज्ञापनादापनादे पुनरुत्सर्गस्थिते 'कर्तृकर्मणो कृति' इखनेनैन षष्ठी । तथाच 'कर्सिणच' इति निषेधाप्रसराद्धद्वाजिज्ञासेति कर्मषष्ठीसमास सिद्धो सन्ति । कश्चिरवेतस्मादेन विधेमीक्को ज्ञानकर्मणो समुचय इति प्रवणित । तक्त । युध्यखेखतो मोक्षस्य ज्ञानकर्मसमुचयसाध्यखाप्रतीते । विस्तरेण चैतद्ये भगनद्गीतावचनविरोधेनैन निराकरिष्याम ॥ १८ ॥ नन्त्रेय 'अशोच्यानन्त्रशोचस्त्वम्' इखादिना मीष्मादिनन्ध्रितेच्छेदनिनन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्वधकर्तृत्वनिनन्धनस्य पापस्य नास्ति प्रतीकार । निह यत्र शोको नास्ति तत्र पाप नास्तीति नियमः, द्वष्यमाद्वापनचे शोकाविषये पापाभावप्रसङ्गात् । अतोऽह कर्ता त्व प्रेरक इति द्वयोरिप

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

तस्मादात्मनोऽझातत्वाच प्रमाणपरिच्छेयता । नतु कथ शास्त्रस्य प्रस्तगात्मिन प्रामाण्यम् । तस्य खत सिद्धस्य ज्ञातत्वेनाविषयत्ना-दितिचेत्सस्यम् । तथापि शास्त्रस्यात्माध्यस्तसम् ककर्तृत्वाचनात्मधर्मनिरासकत्वेन प्रामाण्यमुपपचते । तथाच भाष्यम् 'निह् पूर्वमि-ध्यमहमित्यात्मान प्रमाय पश्चात्प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवर्तते । नद्यात्मा नाम कस्यचिदप्रसिद्धो भवति । शास्त्र लन्स प्रमाणम् । अतद्धर्मा-ध्यारोपणमात्रनिवर्तकत्वेन प्रामाण्यमात्मन प्रतिपचते नत्वज्ञातार्थज्ञापकत्वेन' । तथाच श्रुति 'यत्साक्षाद्दपरोक्षाह्रस्य आत्मा' इति । यस्मादात्मा नित्य केनापि कविदिप कदापि न नत्यिते देहाश्चानिस्यलाष्ट्रयन्स्येन, तस्माद्धे भारत भरतवंशोद्भव, त्व

#### ६ भीषरीव्याख्या ।

अतप्य अनाश्चिनो विनाशरितस्याप्रमेयस्यापरिच्छित्रस्यात्मन इने सुखदु खादिपर्मका देहा उक्तास्तस्वदिशिमः। यसादेवमात्मनो न वेनाशः नन्त सुखदु खादिसवन्ध तसान्मोहज शोक स्वतःवा युध्यसः। स्वधर्म मा त्याक्षीरित्यर्थः ॥ १८॥ तदेव मीष्मादिग्रस्यु-

#### ७ अभिमवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

रीवते' इति । युनिनापि 'कळानां पृथगर्थानां प्रतिभेदा क्षणेक्षणे । वर्तते सर्वभावेषु सौक्ष्यात्तु न विभाव्यते ॥ ' इति । पृथगर्थाकिषानियति । भ० गी० ९

# य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्यर्थ गीताशास्त्रं न प्रवर्तकमित्येतस्यार्थस्य साक्षिम् ते ऋचावानिनाय भगवान्। यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहमेव तेषा हन्तेत्येषा बुद्धिर्मृषैव ते, कथं—य एनमिति। य एनं प्रकृत देहिनं वेत्ति जानाति हन्तार हननिक्रयायाः कर्तार, यश्चेनमन्यो मन्यते हतं देहहनने हतोऽहमिति हननिक्रयायाः कर्मभृतं, ताबुभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तावविवेक्षेनात्मानमहंप्रत्ययविषय हन्ताह हतोऽस्म्यहमिति देहहननेनात्मानमहंप्रत्ययविषय यौ विजानीत-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मात्रमूल्स्व निराकर्तं मञ्जद्रय भगवानानीतवानिति श्लोकद्वयस्य सगिति दर्शयति—शोकमोहादीति । तत्र प्रथम-मञ्जस्य संगतिमाह—यन्विति । प्रत्यक्षनिबन्धनस्वादमुष्या बुद्धेर्मुषास्वमयुक्तमित्याक्षिपति—कथमिति । प्रत्यक्ष-स्याज्ञानप्रसूतस्वेनाभासस्वात्तस्कृता बुद्धिनं प्रमेति परिहरति—य एनमिति । 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम्' इत्याद्या-सृचमर्थतो दर्शयिस्वा व्याचष्टे—य एनमिति । हन्तार हत वात्मानं मन्यमानस्य कथमज्ञानमित्याशक्काह—हन्ता-

शात्मनश्च मोक्ष इति तयोर्वेयिषकरण्य सात् । तथा येन सर्वमिद ततमिति सतो देहाबुपादानत्व चोक्तम् । तथाच हननिक्रया प्रत्येकस्येव कर्तृत्व कर्मत्व चापति तच्च विरुद्धम् । स्वात्मिन सव्यापारायोगात् । निह बिह्न-विह्नं दहतीति युक्तमित्याशङ्कचाह—य पनिमिति । यश्च तार्विकादिरेनमात्मान हन्तार हननिक्रयायाः कर्तार मन्यते, यश्च चार्वाकादिरेन हत हननिक्रयायाः कर्मीभूत मन्यते, ताबुभाविष न जानीतः । आत्मतत्त्वमिति शेषः । यसाद्वाय हिन्त न हन्यते । निह यः कर्ता स आत्मा, नाषि देह आत्मा, तयोः प्रागेवानात्मत्ववधारणात् । अय भावः—यथायः पिण्डे विह्नसन्धादेव दग्धृत्व नतु स्वतः, एव मात्रायुद्यसमनियत कर्तृत्व मात्रादिधर्म एव नात्मनः । आत्मिन तु कर्तृत्वप्रतीतिर्मात्रादिसवन्धादेव । अतो मात्रादिविशिष्टस्येव बन्धो न केवलसः । मोक्षश्च मात्रादिवियोग एवति न बन्धमोक्षयोर्वेयधिकरण्यम् । नच मात्रादेनिःसरूपत्वमितः । सत्त्वासत्त्वाभ्यमिनर्वचनीयस्य व्यवहारयोग्यस्य ब्रह्मज्ञानैकनाध्यस स्वममायागन्धर्वनगरादितुल्यस्य तत्स्वरूपसाम्युपगमात् । तसाद्व कर्तृत्वमात्म-धर्मः । यथोक्तम् 'आत्मा कत्रीदरूपश्चेन्मा काङ्कीस्तर्हि मुक्ततम् । नृह स्वभावो भावानां व्यावर्तेतौण्यवद्ववे ॥।'

#### ध मधुसूद्नीव्याख्या।

हिंसानिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिद वचन 'तसाद्युध्यस्व भारत' इत्याशक्क्य काठकपठितयर्चा परिहरति भगवान्--एन अकृत देहिनमहश्यसादिगुणक यो इन्तारं इननिक्रयाया कर्तारं वेत्ति अहमस्य इन्तेति विजानाति, यश्चान्य एन मन्यते इत इननिक्रयाया कर्मभूत देहहननेन हतोऽहमिति विजानाति, तावुभौ देहािममानिलादेनमविकारिणमकारकस्वभाव-मात्मान न विजानीतो न विवेकेन जानीत शास्त्रात् । कस्मात् । यसान्नाय हिन्त न हन्यते । कर्ता कर्म च न मवती-

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

युध्यस्व स्वधर्मे युद्धं मा त्याक्षीरित्यर्थं ॥ १८॥ अहमेतेषा हन्ता मयैते हन्यन्त इत्यर्जुनबुद्धेर्भषालनोधनाय ऋचावुदाहरति—य इति । यत्तु नन्वेनमशोच्यानित्यादिना बन्धुविच्छेदनिबन्धने शोकेऽपनीतेऽपि तद्वधकर्तृलनिबन्धनपापस्य नास्ति प्रतीकार शोका-विषयेऽपि द्वेष्यबाद्याणवधे पापस्य सत्त्वात् । अत कर्तुर्मम प्रेरकस्य तव च हिसानिमित्तपापापत्तरयुक्तमिद वचन तस्मादित्यादीत्या-शङ्कां काठकपठितयर्चा परिहरति य इति तद्विचार्थम् । ऋचि हन्त्रादे पाप न जायते इति परिहारस्यानुक्ते वधनिबन्धनबन्धुविच्छे-दस्यात्मनित्यलप्रतिपादकपूर्वभन्थेन नाशाभावोक्तया प्रतिषिद्धत्वेन तिच्चन्धनपापस्यापि निवारितलाच्छङ्काया अनुत्थानात् । यस्मा-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

निमित्त शोको निवारित । यचारमनो इन्तरविनिमत्त दु खमुक्त 'एतात्र इन्तुमिच्छ।मि' इत्यादिना तदिष तद्वदेव निर्निमित्तमित्याह— य एनमिति । एनमारमानम् । भारमनो इननिक्रियायां कर्मैत्व कर्तृत्वमिष नास्तीत्यर्थं । तत्र हेतुनौयमिति ॥ १९ ॥ न इन्यत

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

पृथार्थिकियाकारिस्वादितियावत् ॥ १८ ॥ देहा अन्तवन्तो विनाक्षिनश्च । आत्मा तु नित्यः । यतोऽप्रमेय । प्रमेयस्य तु जबस्य परिणा मिरुव नस्वजबस्य चिदेकरूपस्य । स्वभावान्तरायोगात् । एवं देहा नित्यमन्तवन्त इति शोचितुमशक्याः । आस्मा नित्यमविनाशी । तेन व शोचकादे तन्नेणायमेक कृत्यप्रत्ययोर्द्वयोर्धयोर्धिनना दक्षितः अशोष्यानन्वशोचस्वमिति । य एनमिति । एनमारमान देह च यो हन्तारं

<sup>।</sup> मध्यूद्रगः.

## न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

स्तावात्मस्वरूपानभिज्ञावित्यर्थः । यसान्नायमात्मा हन्ति न हननिक्रयायाः कर्ता भवति, न हन्यते नच कर्म भवतीत्यर्थः, अविक्रियत्वात् ॥ १९ ॥ कथमविक्रिय आत्मेति द्वितीयो मन्त्रः।

र आनन्दगिरिन्याख्या।
हिमिति । हन्त्रत्वादिज्ञानमज्ञानिमस्त्रत्व हेतुमाह—यस्मादिति । आत्मनो हनन प्रति कर्तृत्वकर्मत्वयोरभावे हेतु दर्शयति—अविक्रियत्वादिति ॥ १९ ॥ तदेव साधियतु न जायते स्त्रियते वा विपश्चिदिसादिमन्नान्तरमवतारयति—
कथिमिति । सर्वविक्रियाराहिसप्रदर्शनेन हेतु विशदयन्मन्नमेव पठिति—न जायत हित । जन्ममरणविक्रियाद्वयप्रतिषेध साध्यति—नायिमिति । अयमात्मा भूत्वा नाभविता, न वा भूत्वा भूयो भवितेति योजना । न केवल
विक्रियाद्वयमेवात्र निषिध्यते किंतु सर्वमेव विक्रियाजातिमसाह—अज हित । वाच्यमर्थमुक्तवा विविक्षतमर्थमाह—
ह नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)

इति । किच कर्तृत्व रागद्वेषादिविकारवत एव समवति तद्वाश्च दु खीत्यात्मनोऽनुभ्यमान साक्षित्व बाध्येत । यथोक्तम् 'नर्ते साद्विक्रिया दु खी साक्षिता का विकारिण । घीविक्रियासहस्राणा साक्ष्यतोऽहमिविक्रय ॥' इति । नच सतो देहाधुपादानत्वेन हननिक्रयाकर्मत्व समवति । विवर्तवादाम्युपगमात् । नद्यध्यस्तस धर्मैरिघष्ठाने विकारो दृश्यते । यथोक्त भाष्ये 'यत्र यद्ध्यस सत्तकृतेन गुणेन दोषेण वाऽणुमात्रेणापि न सबध्यते' इति । विवृत चैतद्वुद्धैः 'निह भूमिरूषरवती मृगतृद्जलवाहिनी सरितमुद्धहति । मृगवारिप्रवरिप्रवती न नदी तथोषरमुव स्पृशति ॥' इति । एतेन कर्तृत्वकर्मात्वयोरनात्मधर्मत्वादनात्मनश्चानेकरूपत्वादेकत्रात्मनि तदुभयविरोधोद्धावनमपि निरस्त वेदितव्यम् । एव चार्वाकतार्किकामिमतौ देहात्मकर्त्रात्मवादौ । 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥' इति काठकोक्तेन मन्नेण पूर्वार्घे पाठमेदात्पठितेन परिहृतौ वेदिन्तव्यौ ॥ १९ ॥ नाय हन्ति न हन्यत इत्युक्त तत्र न हन्यत इत्येतदुपपाद्यति तत्रस्थेनैव द्वितीयेन मन्नेण—न जायत इति । अय आत्मा कदाचित् न जायते अभिनवो नोत्पद्यते । न वा त्रियते निरन्वयो न नश्यति । तार्किकामिमतघटवत् । तत्र क्रमेण हेतुद्वयम्—अजो नित्य इति । अजत्वान्न जायते । नित्यत्वाच्च न वा अवस्वनीव्याक्या।

स्थर्थं । अत्र य एन वेत्ति हन्तारं हत चेलेतावित वक्तव्ये पदानामाद्यत्तिर्वाक्यालकारार्था । अथवा य एन वेत्ति हन्तारं तार्किकादिरात्मन कर्तृलाभ्युपगमात्, तथा यश्चेन मन्यते हत चार्वाकादिरात्मनो विनाशिलाभ्युपगमात्, तालुमौ न विजानीत इति योज्यम् । वादिमेदख्यापनाय पृथगुपन्यास । अतिश्र्रातिकातरविषयतया वा पृथगुपदेश । 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्' इति पूर्वार्घे श्रौत पाठ ॥ १९ ॥ कस्मादयमात्मा हननिकयाया कर्ता कर्म च न भवति अविकियलादित्याह द्वितीयेन मन्त्रेण—'जायतेऽस्ति वर्षते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यति' इति षड्माविकारा इति वार्घायणिरिति नैरुक्ता । तत्राद्यन्तयोनिषेध । कियते न जायते म्रियते वेति । वाश्चद समुच्यार्थ । न जायते भ माष्योत्कर्षदीपिका।

देव प्रागुक्तन्यायेन निस्यो विभुरससारी सर्वदैकरूपश्चात्मा तस्मात्तन्नाशशङ्कया खधर्मे युद्धे प्राक्तप्रवृत्तस्य तव तस्मादुपरितर्न युक्तिति खपूर्वोक्तिविरोधात् द्वेष्याद्वमाणविष्य शोकाभावे द्वेष्यस्य हेतो पापासाधकत्वेन दृष्टान्तस्य वैषम्यात् सघातवधनिवन्धनपापाभावस्याप्रिमग्रन्थेन क्षत्रधर्मेबोधकेन वश्यमाणलाच । नलेवायेकोनविंशतिश्लोकेरशोच्यानन्वशोचस्लामिस्येतस्य विवरण कियते, 'स्वधर्मपि क्वावेश्य' इस्प्रष्टमि श्लोके 'प्रज्ञावादाश्च भाषस' इस्प्रस्य मोद्दद्यस्य पृथग्प्रयात्नित्यस्य वित्तस्य वित्रम्थिति स्वपूर्वप्रन्थविरोधाचेत्यास्या तावत् । य एनमात्मान हननिक्रयाया कर्तारं यश्च तस्या कर्म जानाति तो द्वौ देहात्मबुद्धिमत्त्वेन आन्तौ न विजानीत । यतोऽयमात्मा देहभिक्रोऽविकियलाद्धननिक्रयाया कर्ता ततएव कर्म च न भवतीस्थर्थ ॥ १९॥ 'जायतेऽस्ति वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनन्यिति' इति यास्कोक्तान्षस्माविकारानात्मिन निराक्विस्तस्याविकियत्व साधयति—नेति । कदाचित्पद सर्वविकियाप्रतिषेधै

६ श्रीघरीज्याख्या।

इस्पेतदेव षड्भावविकारभूत्यत्वेन द्रढयति—नेति । न जायत इति जन्मप्रतिषेध । न त्रियते चेति विनाशप्रतिषेध । वाशाव्दी
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

इतं च वेत्ति तस्याज्ञानम् । अतएव स बद्ध ॥ १९ ॥ न जायते अ्रियते वा कदाचित् । एतदेव स्कुटयति—नाय भूत्वेति । अयमात्मा न

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

न जायते नोत्पचते, जनिलक्षणा वस्तुविकिया नात्मनो विद्यत इत्यर्थः । तथा न म्नियते वा। वाशब्दश्चार्थे। न म्नियते चेत्यन्त्या विनाशलक्षणा विकिया प्रतिषिध्यते। कदाचिच्छब्दः सर्वविकियाप्रतिषेधैः संबध्यते न कदाचिज्ञायते न कदाचिन्नियत इत्येव यसादयमात्माभृत्वा भवनिकियामनुभूय पश्चादभविता अभाव गन्ता न भूयः पुनस्तसान्न म्नियते, यो हि भूत्वा न भविता स म्नियत इत्युच्यते लोके, वाशब्दान्नशब्दाच्चायमात्माऽभूत्वा भविता वा देहवन्न भूयः पुनस्तसान्न जायते, यो ह्यभूत्वा भविता स जायत इत्युच्यते नैवमात्माऽतो न जायते। यसादेवं तसादजो

#### २ आन दगिरिष्याख्या ।

ज्ञानिस्रशणिति । विकल्पार्थस्य व्यावर्तयति—चेति । निष्पन्नमर्थं निर्दिशति—नेत्यादिना । संबन्धमेवाभिनयति—न कदाचिदिति । अन्त्यविक्रियाभावे हेतुस्वेन नायमित्यादि व्याचष्टे—यसादिति । उक्तमेव व्यनक्ति—यो हीति । आत्माने तु भूत्वा पुनर्भवनाभावान्नास्ति मृत्युरित्यर्थं । आत्मानो जन्माभावेऽपि हेतुरिहैव विवक्षित इत्याह—वाद्या-हदादिति । अभूत्वेति च्छेद । देहवदिति व्यतिरेकोदाहरणम् । उक्तमेवार्थं साधयति—यो हीति । जन्माभावे तत्पु-विकासित्वविक्रियापि नात्मनोऽस्तीत्याह—यसादिति । प्राणवियोगादात्मनो मृतेरभावे सावशेषनाशाभावविन्नरव-ह नीककण्ड याक्या (चतुर्परी)।

त्रियत इत्यर्थः । अस्तु ताई क्षणिकविज्ञानघारारूपः । तस्याविज्ञानवादिभिरजत्वनित्यत्वास्युपगमादित्याशक्क्याहं—
भूत्वा भविता वा न भूय इति । अयमित्यनुवर्तते । अय भूत्वा भूयो भविता न । भूयोऽसकृत् भूत्वा भवितेति भवनिक्रयाद्वयस्य क्त्वाप्रत्ययोक्त समानकर्तृत्व धारैक्याभिप्रायेण । भृत्वेव भविता नतु भूत्वा स्थित्वा विनइयति । तार्किकाणा हि विज्ञानमुत्पत्तिस्थितिनाशक्षणव्यापित्वािक्रक्षणावस्थायि । विज्ञानवादिना तु पूर्वस्य नाशक्षण
एवोत्तरस्योत्पत्तिक्षणः सएव तस्य स्थितिक्षणश्चेति क्षणिकत्वाद्विज्ञानामा भवनिक्रयाद्वयस्याव्यवधानाद्वत्वा भवितेत्युक्तम् । तादशोऽप्यय न, यतः शाश्चत शश्चदेकरूपः । योऽह बाल्ये पितरावन्वभूव सोऽह स्थाविरे प्रणसूननुभवामीति बाल्यस्थाविरयोरात्मैक्यप्रत्यभिज्ञानात् । नच सादश्यात्प्रत्यभिज्ञानम् । सादश्यप्रहीतु स्थिरस्याभावात् ।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

न मियते चेखर्थं । कसादयमात्मा नोत्पद्यते यसादयमात्मा कदाचित्कसिन्नपि काले न भूला अभूला प्राक् भूय पुनरिपे भिवता न । यो ह्यभूला भवति स उत्पत्तिलक्षणा विकियामनुभवति । अय तु प्रागिप सत्त्वाद्यतो नोत्पद्यतेऽतोऽज । तथायमात्मा भूला प्राक् कदाचित् भूय पुन न भविता । न वा शब्दाद्वाक्यविपरिवृत्ति । यो हि प्राग्भूलोत्तरकाले न भवति स मृतिलक्षणा विकियामनुभवति, अयं तूत्तरकालेऽपि सत्त्वाद्यतो न म्रियतेऽतो नित्य । विनाशायोग्य इत्यर्थं । अत्र न भूलेलात्र समासामावेऽपि नानुपपत्तिर्नानुयाजेष्वितिवत् । भगवता पाणिनिना महाविभाषाधिकारे नव्यसमास-पाठात् । यत्तु काल्यायनेनोक्त 'समासनित्यताभित्रायेण वा वचनानर्थक्य तु स्वभावसिद्धलात्' इति, तत् भगवत्पाणिनि-वचनविरोधादनादेयम् । तदुक्तमाचार्यशबरस्लामिना 'असद्वादी हि काल्यायन ' इति । अत्र न जायते म्रियते वेति प्रतिज्ञा, कदाचिन्नाय भूला भवता वा न भूय इति तदुपपादन, अजो नित्य इति तदुपसहार, इति विभाग । आद्यन्तयोविकार-

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

पदै सबन्धनीयम् । न कदाचिजायते यतोऽयमात्मा न भूला भूय पुनर्भविता न, यसाच भूला भवनिकयामतुभूय भूयोऽभविताऽभाव गन्ता वा न, तस्मान कदाचिन्न्रियते च । वाशब्दश्रार्थे । यद्वा अयं ना पुरुषो भूला पुनर्भविता न अस्ति, विक्रिययोग्यो
नच भवतील्थं । अस्मिन्पक्षे द्वितीयोऽपि वाशब्दश्रार्थे । उक्तरीला ना अयमिति च्छेदे पूर्वनकारस्य म्नियत इलनेन संबन्धः ।
न अयमिति च्छेदे लस्मित बोध्यम् । भाष्यक्रद्भित्तु सुगमलादयमर्थस्लक्कः । यतो न जायतेऽतोऽज यतो न म्नियतेऽतो निल्य ।
ये लन्ये—अन्तु तर्हि क्षणिकविज्ञानधाराक्ष्य , तस्म विज्ञानवादिभिरजलानिल्लाभ्युपगमादिलाशक्काह—भूत्वा भविता
वा न भूय इति । अयमिल्यनुवर्तते । अय भूला भूयो भविता न भूयोऽसक्तृद्भ्ला भवितित भवनिक्षयाद्वयस्य क्लाप्रलयोक्तसम्मनकर्तृत्वधारेव साभिप्रायेण भूलैव भविता नतु भूला स्थिला विनश्यति, तार्किकाणा हि विज्ञानं उत्पत्तिस्थितिनाशक्षणव्यापिरकाद,

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

चार्थे। नचाय भूत्वा उत्पद्य भविता भवित अस्तित्व भजते। किंतु प्रागेव स्वत सद्रूप इति जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणद्वितीयविकार-प्रतिषेषः। तत्र हेतु यसादज । यो हि जायते स जन्मानन्तरमस्तित्व भजते नतु य स्वयमेवास्ति स भूयोऽध्यन्यदस्तित्व भजत इस्पर्थः। निस्यः सर्वदैकरूप इति दृद्धिप्रतिषेध । शाधत श्रश्चद्भव इस्पपक्षयप्रतिषेध । पुराण इति विपरिणामप्रतिषेधः। पुराणि नव एव नतु

<sup>¶</sup> नीलकण्ठः

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यसाम्न म्रियते तसाम्नित्यश्च । यद्यव्याद्यन्तयोविकिययो प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणा स्वराब्दैरेव तद्यैंः प्रतिषेधः कर्तव्य इत्यनुक्तानामपि यौवना-दिसमस्तविकियाणां प्रतिषेधो यथा स्यादित्याह—शाश्वर्त इत्यादिना । शाश्वत इत्यपश्चयलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते । शश्वद्भवः शाश्वतः । नापश्चीयते स्वरूपेण । निरवयवत्वाम्निर्गुणत्वाद्य । नापि गुणश्चयेणापश्चयः । अपश्चयविपरीतापि वृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो द्यवय-वागमेनोपचीयते स वर्धतेऽभिनव इति चोच्यते । अयं त्वात्मा निरवयवत्वात्पुरापि नव प्रवेति पुराणो न वर्धत इत्यर्थः । तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने विपरिणम्यमानेऽपि शरीरे ।

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

शेषनाशाभावोऽपि सिध्यतीत्याह—यसादिति । नतु जन्मनाशयोनिषेधे तदन्तर्गताना विक्रियान्तराणामपि निषे-धिसद्धेस्तिष्ठिषार्थं न पृथवप्रयतितव्यमिति तत्राह—यद्यपिति । स्वशब्दैः मध्यवितिविक्रयानिषेधवाचकैरिति यावत् । आर्थिकेऽपि निषेधे निषेधस्य सिद्धतया शाब्दो निषेधो न पृथगर्थवानित्याशङ्काह—अनुक्तानामिति । नित्यशब्देन शाक्षतशब्दस्य पौनरुक्तय परिद्दरन्व्याकरोति—शाश्वत इत्यादिना । अपक्षयो हि स्वरूपेण वा स्याद्धणाप्वयतो वेति विकरुप्य क्रमेण वृषयति—नेत्यादिना । पुराणपदस्यागतार्थत्व कथयति—अपक्षयेति । तदेव स्फुटयति—यो हीति । न म्रियते वेस्यनेन चतुर्थपादस्य पौनरुक्तयमाशङ्का व्याचष्टे—तथेत्यादिना । नतु हिंसार्थो हन्ति श्रूयते

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

यद्वा जन्ममरणहीनोऽपि धर्मान्तरिवशिष्ट पूर्व भूत्वा पुनर्धर्मान्तरिवशिष्टो भिवता इत्यपि न । भूत्वैव भिवता नत्वभूत्वेति योजना । आईता हि शरीरपरिमाणमात्मानमभ्युपगञ्छन्तो नित्यस्वेवात्मनः क्रमेण व्युत्कमेण वा मशकमनुजमतगजशरीरप्राप्तो परिमाणमेवं मन्यमाना भूतस्वेवात्मनो विशेषणीभूतपरिमाणभवनादौपचारिक भवनमभ्युपगञ्छन्ति
तदिपि न । शाश्वतत्वादेव उपचयापचयवतो मध्यमपरिमाणस्य वस्तुनो नित्यत्वायोगात् । अनेनेव युखदु खादिधर्मान्तरोत्पत्त्यात्मनो भाक्त भूत्वा भवन प्रत्यास्थेयम् । निह दु खादिधर्मिण स्वनाशमन्तरेणात्यन्तिकदु खोच्छेदः सभवति । घटादौ यावद्रूपनाशादर्शनात् । नन्वजत्व नित्यत्व शाश्वतत्व चाकाशेऽप्यस्ति अत आह—पुराण इति ।
पुरा वियदादिस्रष्टेः प्रागपि नव एव । एतेन अपक्षयादिधर्मराहित्यान्यस्थमजत्वादिक आत्मन एव, वियदादेस्त्वयुख्य तिति दर्शितम् । अतएव शरीरे हन्यमाने न हन्यते । भाष्ये तु वाशब्दश्चार्थे । न जायते व्रियते चेत्यर्थः ।
तत्रोपपत्तिः—अय न भूत्वा अनुत्यद्व न भविता घटादिवदतो न जायते । अथवा ननः पूर्वान्वयित्व, न जायते

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

योनिषेधेन मध्यवर्तिविकाराणां तद्याप्याना निषेधे जातेऽपि गमनादिविकाराणामनुक्तानामप्युपलक्षणयापक्षयश्व वृद्धिश्व स्वराज्देनैव निराक्तियते । तत्र कूटस्थनित्यलादात्मनो निर्गुणलाच न खरूपतो गुणतो वापक्षय सभवतीत्युक्त शाश्वत इति । शश्वत्सर्वदा भवति नापक्षीयते नापचीयत इत्यर्थ । यदि नापक्षीयते तर्हि वर्धतामिति नेत्याह—पुराण इति । पुरापि नव एकरूपो नलधुना नूतना काचिदवस्थामनुभवति । यो हि नूतना काचिदुपचयावस्थामनुभवति स वर्धत इत्युच्यते लोके । अय द्व सर्वदैकक्षपलाजापचीयते नोपचीयते चेत्यर्थ । अस्तिलविपरिणामौ द्व जन्मविनाज्ञान्तर्भून

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

त्रिक्षणावस्थायिविज्ञानवादिना तु पूर्वस्य नाशक्षण एवोत्तरस्योत्पत्तिक्षण सएव तस्य स्थितिक्षणश्चेति क्षणिकलाद्विज्ञानाना भवनिकयाद्वयस्थाव्यवधानाद्भूला भवितेत्युक्तम् । तादशोऽप्यय नेत्यादिवर्णयन्ति तैर्विकारनिषेधोपकमादिवरोधस्य परिद्वार प्रदर्शनीय ।
एतेनीज्ञलाक जायते नित्यलाक न्रियत इत्यपि प्रत्युक्तम् । नाय भूत्वेत्यादेहितुलस्य भाष्यकारै प्रदर्शितल्वेन न जायत इत्यादिव ।
हेतुलीचित्यात् । एव जन्मनाशास्तिलकपिवकारत्रयं निराकृत्याविष्यादिकाराकरोति—द्वाश्वतः इत्यादिना । शश्चद्भवः
शाश्वत इत्यनेनापक्षयस्य निरवयवलाकिर्युणलात् । पुराप्यभिनव पुराण इत्यनेन वृद्धिकपस्य हन्यमाने विपरिणम्यमाने करिरे न
हन्यते न विपरिणम्यत इत्यनेन विपरिणामस्य विकारस्य प्रतिषेध । तथाच भाष्यम् 'हन्तिरत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्योऽपुनकक्ततायै।'
अस्मिन्श्लोके षद्भावविकारा लौकिकवस्तुविकिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सर्वप्रकारविक्रियारहित आत्मेति वाक्यार्थ । यस्मादेवं
६ श्रीवरीव्याक्या ।

परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य नवो सवतीत्यर्थं । यद्वा न भवितेत्यस्यानुषङ्ग कृत्वा भूयोऽधिक यथा भवति तथा न भवतीति वृद्धिमितिषेष । अजो नित्य इति चोभयवृष्यभावे हेतुरित्यपौनरुक्त्यम् । तदेव 'जायते अस्ति वर्षते निपरिणमते अपक्षीयते नदयती'त्येव यास्कादिमिवैद-

१ नीलकण्ठः

# वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१॥

हन्तिरत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्योऽपुनक्ततायै न विपरिणम्यत इत्यर्थ । असिन्मन्त्रे षड्भावविकारा लौकिकवस्तुविकिया आत्मिन प्रतिषिध्यन्ते । सर्वप्रकारविकियारित आत्मेति वाक्यार्थः । यसाः देवं तसादुभौ तो न विजानीत इति पूर्वेण मन्त्रेणास्य संबन्धः ॥ २०॥ 'य एन वेत्ति हन्तारम्' इत्यनेन मन्त्रेण हननिकियायाः कर्ता कर्म च न भवतीति प्रतिकाय 'न जायत' इत्यनेनाविकियत्वे हेतु- मुक्त्वा प्रतिक्षातार्थमुपसहरति—वेदाविनाशिनमिति । वेद विजानात्यविनाशिनमन्त्यभावविकार-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तत्कथं विपरिणामो निषिध्यते तन्नाह—हन्तिरिति । हिंसार्थत्वसभवे किमित्यर्थान्तर हन्तेरिष्यते तन्नाह—अपुनक्कताया इति । हिंसार्थत्वे सृतिनिषेधेन पौनक्तय स्यात्तिष्ठिधार्थं विपरिणामार्थत्वमेष्टव्यमित्यर्थं । पूर्वावस्थात्यागेना-वस्थान्तरापत्तिर्विपरिणामस्तदर्थश्चेदत्र हन्तिरिष्यते तदा निष्पन्नमर्थमाह—नेति । न जायत इत्यादिमन्नार्थमुपसहरित अस्मिनिति । षण्णा विकाराणामात्मिन प्रतिषेधे फलितमाह—सर्वेति । आस्मन सर्वविक्रियाराहित्येऽपि किमाया-तिमसात्रक्लाह—यस्मादिति ॥ २०॥ पूर्वश्चोकार्थस्येवोत्तरत्रापि प्रतिभानात् पौनक्त्यमाराङ्क्ष्य वृत्तानुवादपूर्वक-स्रतिस्थाक्षमवतारयति—य एनमित्यादिना । कर्तृत्वाद्यभिमानविरोधादद्वैतक्ट्रस्थात्मिनश्चयसामध्यांत्प्राप्त विदुषः सन्यास विद्यापरिपाकार्थमभ्यनुजानाति—वेदेति । पदद्वयस्य पूर्वमेव पौनक्त्वयपरिहारेऽपि प्रकारान्तरेणापौनक्त्य-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

न वा त्रियत इति । यतो भूत्वा अभविता घटविद्रनाशी न अतो न त्रियत इति । शाश्वतः पुराण इत्येताभ्यागुपच-यापचयौ निषिष्येते इति न हन्यते न विपरिणम्यत इति च व्याख्यातम् । केचिदेवमाहु — न जायते व्रियत इति प्रतिज्ञा । कदाचिदित्यादिना तस्या उपपादनम् । अज इत्यादिरुपसहार इति ॥ २०॥ नाय हन्तीत्येतदुपपादयति— वेदेति । विनष्टु अदर्शन गन्तु शीलमस्येति विनाशि रज्जूरगतुल्यगुपाधित्रय स्थूलस्क्ष्मकारणशरीराख्य ततोऽन्य अविनाशिनम् । अतएव नित्य नाशहीनम् । तत्र हेतु अजम् । जन्मवान् हि अनित्य अय तु अजत्वान्नित्यश्चे-त्यर्थ । नतु विनाशिन स्वकार्यापेक्षया अन्यत्वमजत्व नित्यत्व च साख्यामिमते प्रधाने तार्किकाभिमते नमसि चास्त्यत उक्त अव्ययमिति । न व्येति पूर्वावस्था त्यजतीत्यव्ययमपरिणामि । प्रधान तु 'चल गुणवृत्तम्' इति

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

तलात्पृथक्निषिद्धौ । यस्मादेव सर्वविकारग्रस्य आत्मा तस्माच्छरीरे हन्यमाने 'तत्सबद्धोऽपि केनाप्युपायेन न हन्यते न हन्तु शक्यत इत्युपसहार ॥ २०॥ 'नाय हन्ति न हन्यते' इति प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादित, इदानीं न हन्ती-त्युपपादयनुपसहरति—न विनद्ध शील यस्य तमविनाधिनमन्त्यविकाररहितम्। तत्र हेतु अव्यय न विद्यते व्ययोऽवयवापचयो ग्रुणापचयो वा यस्य तमव्ययम् । अवयवापचयेन ग्रुणापचयेन वा विनाशदर्शनात्तदुभयरहितस्य न विनाश सभवतीत्थर्थ ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

ससादुमौ तौ न विजानीत इति पूर्वेण सबन्ध इति । एतेनास्तिं लपरिणामौ जन्मविनाशान्तर्भूतलात्प्रथङ्न निषिद्धौ, यसादेतरसर्वविकारश्रन्य आत्मा तसान्छरीरे हन्यमाने तत्सबद्धोऽपि केनाप्युपायेन न हन्यते न हन्तुं शक्यते इत्युपसहार इति प्रत्युक्तम् ।
आग्रन्तविकारश्रोनिषेषे मध्यतनाना निषेषे सिद्धेऽपि तेषामुपादानमवस्थान्तरिक्तयान्तरोपलक्षणार्थम् ॥ २०॥ 'नाय हन्ति न
हन्यते' इति मश्रकृता प्रतिज्ञां न जायत इति मन्त्रेणात्मनो विकियलकथनपरेणोपपाय स्वयमुपसहरित—वेदेति । एतेन नै
हन्ति न हन्यत इति प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादितम् । इदानीं न हन्तीत्युपपादयतीति परास्तम् । कस्मादयमात्मा हननिक्तयाया
कर्ता कर्म च न भवति अविकियलादिस्याह द्वितीयेन मन्त्रेणिति स्वपूर्वप्रन्थविरोधादन्यथा मन्त्रे न्यूनतापत्तेश्च । एतेन नै।य हन्ति
न हन्यत इत्युक्त तत्र न हन्यत इत्येतदुपपादयित न जायत इति, न हन्तीत्येतदुपपादयित वेदेतीस्थिप परास्तम् । एन पूर्व-

#### ६ भीघरीव्याख्या।

वादिभिरुक्ता षड्माविकारा निरस्ता । यदथैमेते विकारा निरस्तास्त प्रस्तुत विनाशामानमुपसहरति, न इन्यते इन्यमाने शरीर इति ॥ २० ॥ अतपन इन्तरवामानोऽपि पूर्वोक्त प्रसिद्ध इत्याह—वेदेति । नित्य वृद्धिशून्यम्, अन्ययमपक्षयशून्यम्, अजमविना-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

म भूत्वा भविता अपितु भूत्वैव । अतो न जायते नच अियते । यतो भूत्वा न न सविता अपितु सवितैव ॥ २० ॥ वेदाविनाशिनमिति ।

<sup>🤋</sup> मधुसूदनः 🧸 मधुसूदनः, 🧸 नीलकण्ठः

#### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

रहितं नित्यं विपरिणामरहित यो वेदेति संबन्धः। एन पूर्वेण मन्त्रेणोक्तलक्षणमज जन्मरहितमव्ययमपः स्यरिहत कथ केन प्रकारेण स विद्वान् पुरुषोऽधिकृतो हन्ति हननिक्रया करोति, कथ वा घातयित हन्तार प्रयोजयित, न कथंचित्कंचिद्धन्ति न कथचित्कंचिद्धातयतीत्युभयत्राक्षेप एवार्थः। प्रश्नाः धांसंभवात् हेत्वर्थस्याविक्रियत्वस्य च तुल्यत्वाद्विदुषः सर्वकर्मप्रतिषेध एव प्रकरणार्थोऽभिष्रेतो भगवतः। हन्तेस्त्वाक्षेप उदाहरणार्थत्वेन कथितः, विदुषः कं कर्मासंभवे हेतुविशेषं पश्यन्कर्माण्याः

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

माह—अविनाशिनसित्यादिना । प्रश्नेऽपि सभवति किमिति नञ्चल्लेखेन व्याख्यायते तन्नाह—उभयत्रेति । उत्तरन्न प्रतिवचनादर्शनानात्र प्रश्नः सभवतीत्यर्थ । विवक्षित प्रकरणार्थं निगमयति—हेत्वर्थस्येति । अविक्रियत्व हेत्वर्थस्य विदुष सर्वकर्मनिषेधे समानत्वादिति यावत् । यदि विदुष सर्वकर्मनिषेधोऽभिमतस्ति किमिति हन्सर्थं एवाक्षिप्यते तन्नाह—हन्तेरिति । उक्त हेतुमाझेसु प्रच्छति—विदुष इति । अभिप्रायमप्रतिपद्यमानो १ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

न्यायेन गुणसाम्यावस्थायामपि परिणममाणमेव सर्वदास्तीति तेषामम्युपगमात् । आकाशस्थापि 'तसाद्वा एतसादा-त्मन आकाश' सभूतः' इति उत्पत्तिश्रवणादजत्वाभावादेव नाव्ययत्वम् । ताद्दश आत्मान यो वेद अपरोक्षीकरोति स पुमान् कथ केन प्रकारेण कमन्य घातयति हननिक्रयाया प्रवर्तयति । क वा हन्ति । न केनचित्प्रकारेण कमपि घातयति न वा हन्तीत्यर्थ । द्वैताभावात् । तथाहि श्रुतिर्विद्यावस्थाया सर्वकारकव्यापार निषेधति । 'यत्र

#### ४ मधुसूद्तीव्याख्या ।

नतु जन्यलेन विनाशिलमनुमास्यामहे, नेत्याह—अजिसिति। न जायत इल्जमायविकाररहितम्। तत्र हेतु निल्ल सर्वदा विद्यमानम्। प्रागविद्यमानस्य हि जन्म दृष्ट नतु सर्वदा सत इल्लिभप्रायः। अथवा अविनाशितम्बाध्य सल्पमिति यावत्। निल्लं सर्वव्यापकम्। तत्र हेतु । अजमव्यय जन्मविनाशशून्य, जायमानस्य विनश्यतश्च सर्वव्यापकलसल्लायारयोगात्। एव सर्वविकियाशून्य प्रकृतमेन देहिन स्वमात्मान यो वेद विजानाति शास्त्राचार्योपदेशाभ्या साक्षाकरोति अह सर्वविकियाशून्य सर्वभासक सर्वद्वैतरहित परमानन्दबोधरूप इति, स एव विद्वान्पुरुष पूर्णरूप क हन्ति कथ हन्ति। किश्चव्द आक्षेपे। न कमिप हिन्त न कथमिप हन्तील्थं। तथा क घातयति। कथ घातयति। कमिप न घातयति कथमिप न घातयतील्यथं। निह्न सर्वविकारशून्यस्याकर्तुर्वननिकयाया कर्तृल समवति। तथाच श्रुति 'आत्मान चेद्विजानीयादयमस्पीति पूरुष। किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत्' इति। श्रुद्धमात्मान विदुषस्तद्शाननिबन्धनाध्यासनिवृत्तौ तन्मूलरागद्वेषाद्यभावान्कर्तृल्लाद्यभाव दर्शयति। अयमत्राभिप्रायो भगवतः—वस्तुगल्या कोऽपि न करोति न कारयति च किचित् सर्वविन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

१ मधुसूदनः द नीलक्षण्ठः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्चिपति भगवान्—कथ स पुरुष इति । नन्कमेवात्मनोऽविक्रियत्व सर्वकर्मासंभवहेतुः कारणवि-रोष सत्यमुक्तो नतु स कारणविशेषोऽन्यत्वाद्विदुषोऽविक्रियत्वादात्मन इति । नह्यविक्रियं स्थाणुं विदित्तवतः कर्म न संभवतीति चेन्न । विदुष आत्मत्वात् , न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता, अतः पारिशे-ध्यादसंहत आत्मा विद्वानविक्रिय इति तस्य विदुषः कर्मासंभवादाश्चेपो युक्तः—कथं स पुरुष इति । यथा बुद्ध्याद्याहतस्य शब्दाद्यर्थस्याविक्रिय एव सन्बुद्धिवृत्त्यविवेकविद्यानेनाविद्ययोपलब्धात्मा

२ आनन्दगिरिज्यारया।

हेतुविशेष पूर्वोक्त सारयति—निन्वति । उक्तमङ्गीकृत्यक्षिपति—सत्यमिति । विदुषो विज्ञानातमनो झक्षणश्च विद्यस्य विरुद्धभार्यने दहनतुहिनविद्यक्षत्वाद्विदुष सर्वकर्मत्योगनासौ कारणविशेष स्यादिसाह—अन्यत्वादिति । अविश्वियत्वादिति च्छेद । तथापि कृदस्थमविश्विय झक्ष प्रतिपद्यमानस्य कृतो विक्रिया संभवेद्वह्मप्रतिपत्तिवरोधादिसाशङ्काह—नहीति । 'अयमात्मा झक्ष' इत्यादिश्वत्या समाधत्ते—न विदुष इति । किंच विद्वत्ता विशिष्टस्य वा केवलस्य वा । नाद्य । विशिष्टस्य विद्वत्ताया विशेषणस्यापि तत्प्रसङ्गाद्य च विशेषणीभूतस्यातसान्त्यान्त्रत्वाद्विद्वत्ता युक्तेत्याह—न देहादीति । द्वितीये तु जीवब्रह्मविभागासिद्धिरित्याह—असंहत इति । किच प्रामाणिकविरुद्धभानत्त्यासिद्धत्वात्प्रातिभासिकस्य च विम्बप्रतिविम्बयोगनेकान्त्याद्वेदानुमानायोगाज्ञीवब्रह्मणोगभेद्विदित्यभिमेत्य फलितमाह—इति तस्येति । नन्वविश्वियस्य ब्रह्मस्वरूपत्या सर्वकर्मासभवे विदुषो विद्व त्रापि कथ सभवति, नहि ब्रह्मणोऽविश्वयस्य विद्यालश्चणा विश्वया स्वित्या भवितुमईति तत्राह—यथेति । अद्दिन्द्वयादिसहकृतमन्त करण प्रदीपप्रभावद्विषयपर्यन्त परिणत बुद्धिवृत्तिस्यते । तत्र प्रतिविम्बत चैतन्यम-भित्यक्षकृद्धिवृत्त्यविकाद्विषयज्ञानमिति व्यवद्वियते । तेनात्मोपलब्धा कल्प्यते । तत्र प्रतिविध्यप्रकृतिभ्यासवन्धनिक चैतन्यम-भित्यक्षकृद्विद्वत्त्वविकाद्विषयज्ञानमिति व्यवद्वियते । तेनात्मोपलब्धा कल्प्यते । तत्र प्रतिविध्यते । नच मिथ्या ३ नीलकण्डव्याख्या (वर्षुर्धरी)।

त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत्' इत्यादि । अविद्यावस्थायामेव च सर्वकारकव्यवहार दर्शयित । 'यत्र हिं द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यित' इत्यादि । एतेन सर्वकारकोपमर्दिन्या विद्यायाः सर्वकारकसापेक्षे कर्मभि सह समुचयो निरस्तः । परस्परविरुद्धस्वभावत्वेन शीतोष्णयोरिव द्वयोरेककार्यकारित्वस्य रथाश्वन्यायेनासमवादित्य-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

कियाग्र्न्यस्वभावसात्, परतु स्तप्त इवाविद्यया कर्तृसादिकमात्मन्यते मृढ । तदुक्त 'उभौ तौ न विजानीत ' इति । श्रुतिश्च 'ध्यायतीव छेलायतीव' इसादि । अतएव सर्वाणि शास्त्राण्यविद्वदिधकारिकाणि । विद्वास्तु समूलाध्यासबाधान्नात्मनि कर्तृसादिकमभिमन्यते स्थाणुस्करूप विद्वानिव चोरसम् । अतो विक्रियारिहतसादिदितीयसाच विद्वान्न करोति कारयित चेत्युच्यते । तथाच श्रुति 'विद्वान्न बिमेति कुतश्चन' इति । अर्जुनो हि स्वस्मिन्कर्तृस्त भगवित च कारियतृसमध्यस्य हिंसानिमित्त दोषमुभयत्राप्याशशङ्क । भगवानिप विदिताभिप्रायो हन्ति घातयतीति तदुभयमाचिक्षेप । आत्मिन

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

वेदेल्थं । यहा एन निल्, तत्र हेतुरिवनिश्चिम् । अविनाशिले हेतुरिजमव्ययमपक्षयरिहतम् । यहा एनमिनिश्चिनमजमव्यय यो नित्य सदैव वेदेल्थं । अथवा वेद आ विनाशिनमिति छेद । अज्ञानेनावृतलादासमन्ताद्दर्शन गतमेन यो नित्यं सिवदानन्दा-रमना सदैव सन्त अज्ञानावृतलाद्रज्ञुव्यकलवत्त्स्यासत्त्वामावात् । तथा ज्ञानेन जात क्षीण इति प्रतीयमानमप्यज अव्यय यो वेदेल्यादि यिकिचित्कल्पनस्य बालैरप्यस्मदादिभि सुकरत्वेन मार्गप्रदर्शकाना सर्वज्ञाना भाष्यकृतासुक्तकल्पनाकरणप्रयुक्ता न्यूनता न प्रदर्शनीयति ध्येयम् । यत्त्वर्जनो हि खिस्मन्कर्तृल भगवति च कारियतृलमभ्यस्य हिंसानिमित्त दोषमुभयत्राप्याशशृद्धे, भगवानिप विदितामित्रायो हिन्त धात्यतीति तदुभयमान्विश्चेप । आत्मिन कर्तृल मिय च कारियतृल्यारोप्य प्रत्यवायशृद्धा मा कार्षीरित्यमिप्राय इति कैश्चिदुक्त तत्र । आत्मज्ञानरित्तर्य हिंसानिबन्धनपापभयात् त्वधमीद्युद्धान्त्रितृत्तसार्जुनस्यात्मकृष्यत्वधमेवोधनपरेण गीताशाक्षेण सर्वेणापि बोधन भगवता कियत इति स्पष्टप्रतिपत्त्या आश्चाह्य । शङ्का मा कार्षीरित्यस्य निरर्थकलात्, य इति मन्त्रोत्यापकाया अस्य शङ्काया असमवस्य तत्रैवोक्तलाच । हननिक्रयानिषेध कियामात्रनिषेधसोपलक्षणार्थ । असहतस्यात्मव्यत्यस्य विदुष् कर्मासमवात्प्रवलप्रारच्धाद्वाधितानुवृत्त्या कर्मसमवेऽपि तस्य कर्तृलाभिमानामावेन कर्मणां फल्लजनकलाद्वस्तुगल्या वेषामसभवस्य सुवचलात् । तस्यात्फलभिसधिकर्तृलामिमानपृत्वेशे इत्स कर्मणि मुख्योऽधिकार । नत्न विद्यायामप्यविदुष् एवा-धिकार । तथाच भाष्य 'तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतग्रथास पुरस्कृत्वं सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवद्या लौकिका वैदिकाश्य प्रवृत्ता सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि कथ पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षविति प्रमाणानि शास्त्राणि चेति त ।

<sup>1</sup> मधुसूदनः,

#### १ श्रीमच्छांकरमाप्यम् ।

कल्प्यते एवमेवात्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धिवृत्या विद्ययाऽसत्यरूपयेव परमार्थतोऽविक्रिय एवात्मा विद्वानुच्यते। विद्वषः कर्मासंभववचनाद् यानि कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तान्यविदुषो विहितान्त्रीति भगवतो निश्चयोऽवगम्यते। ननु विद्याप्यविदुष एव विधीयते विदितविद्यस्य पिष्टपेषणविद्विच्याविधानानर्थक्यात्, तन्नाविदुषः कर्माणि विधीयन्ते न विदुष इति विशेषो नोपपद्यते। न। अनुष्टेयस्य भावाभाविवशेषोपपत्तेः। अग्निहोत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तरकालमित्रहोत्रादिकर्मानेकसाधनोपसंहारपूर्व-कमनुष्टेयं कर्ताह मम कर्तव्यमित्येवप्रकारकविज्ञानवतोऽविदुषो यथानुष्टेयं भवति नतु तथा न जायत इत्याद्यात्मस्वरूपविध्यर्थज्ञानोत्तरकालभावि किचिद्गुष्टेयं भवति। किंतु नाहं कर्ता न भोकेत्याद्यात्मैकः स्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानाद्वयत्रोत्पद्यत इत्येष विशेष उपपद्यते। यः पुनः कर्ताहमिति वेत्यात्मानं तस्य ममेद् कर्तव्यमित्यवद्यभाविनी बुद्धिः स्यात्तद्येश्वया सोऽधिक्रियत इति तं प्रति कर्माणि संभवन्ति। स चाविद्वान् 'उभौ तौ न विज्ञानीतः' इति वचनाद् विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेपवचनात् 'कथं स पुरुषः' इति । तस्माहिशेषितस्याविक्रियात्मदिश्चेष्य कार्मेणः प्रविभज्य हे निष्ठे प्राह्प्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथाच पुत्रायाह भगवान्त्यासो 'द्वाविमान्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथाच पुत्रायाह भगवान्त्यासो 'द्वाविमान्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथाच पुत्रायाह भगवान्त्यासो 'द्वाविमान्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथाच पुत्रायाह भगवान्त्रासो 'द्वाविमान्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' इति। तथाच पुत्रायाह भगवान्त्रासो 'द्वाविमान्यति 'ज्ञानयोगेन साख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् दित्र । तथाच पुत्रायाह भगवान्त्यासो 'द्वाविमान्यति स्वावस्याने कर्मयोगेन योगिनाम् दित्र । तथाच पुत्रायाह्यस्य स्वावस्याने स्वावस्याने स्वावस्याने स्वावस्य स्वावस्याने स्वावस्य स्वावस्य

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सबन्धेन पारमार्थिकाविकियस्वविद्दतिरसीत्यर्थ । अह ब्रह्मेति बुद्धिवृत्तेर्मोक्षावस्थायामपि भावादासमनः सविशेषस्व माशक्का तस्या यावदुपाधिसस्वमेवेत्याह-असत्येति । नन कृटस्यस्यात्मनो मिथ्याविद्यावस्वेऽपि तस्य कर्माधिकारिन-बूत्ती कस्य कर्माण विधीयन्ते, निह निरधिकाराणा तेषा विधिरित्याशङ्क्याह-विद्व इति । कर्माण्यविद्वषो विहिता-सीति विशेषमाक्षिपति—निवति । कर्मविधानमविदुषो विदुषश्च विद्याविधानमिति विभागे का हानिरित्याशक्काह— विदितेति । विद्याया विदितत्व लब्धत्वम् । कर्मविधिरविदुषो विदुषो विद्याविधिरिति विभागासभवे फलितमाह— तश्चेति । धर्मज्ञानानन्तरमन्द्रेयस्य भावात् ब्रह्मज्ञानोत्तरकाळ च तदभावाद् ब्रह्मज्ञानहीनस्यैव कर्मविधिरिति समा-धत्ते-नान्ध्रेयस्येति । विशेषोपपत्तिमेव प्रपञ्चयति-अग्निहोत्रादीति । नतु देहादिव्यतिरिक्तात्मज्ञान विना पार कौकिकेषु कर्मसु प्रवृत्तेरनुपपत्तेसाथाविधज्ञानवता कर्मानुष्टेयसिति चेत्तत्राह-कर्ताहसिति । आत्मनि कर्ता भोके-स्येव विज्ञानवस्वेऽपि ब्रह्मज्ञानविहीनत्वेनाविहुषोऽनुष्ठेय कर्मेत्यर्थः । देहादिव्यतिरेकज्ञानवद्रह्मज्ञानमपि ज्ञानत्वा-विशेषात् कर्मप्रवृत्तावुपकरिष्यतीत्याशक्क्याह—नत्विति । अनुष्ठेयविरोधित्वादविक्रियात्मज्ञानस्येति शेष । नतु ब्रह्मास्मैकत्वज्ञानादुत्तरकालमपि कर्ताहमित्यादिज्ञानोत्पत्तौ कर्मविधि सावकाश स्वादिति नेत्याह-नाहसिति । कारणाभावादिति शेष । कर्तृत्वादिज्ञानमन्यदित्युक्तम् । अनुष्ठानाननुष्ठानयोरुक्तविशेषाद्विदुषोऽनुष्ठान विदुषो नेत्यु-वसहरति-इत्येष इति । नन्वात्मविदो न चेदनुष्टेय किंनिदस्ति कथ वर्हि विद्वान्यजेतेत्यादिशास्त्रात्त प्रति कर्माण तिथीयन्ते तत्राह्-य. पुनिति । आत्मनि कर्तृत्वादिज्ञानापेक्षया कर्मस्विधकृतत्वज्ञाने तथाविध पुरुष प्रति कर्माण विधीयन्ते । स च प्राचीनवचनाद्विद्वानेवेति निश्चीयते । न खल्वकर्तृत्वादिज्ञानवतस्तद्विपरीतकर्तृत्वादिज्ञानद्वारा कर्मस त्रवृत्तिरिसर्थं. । कर्मासभवे ब्रह्मविदो हेत्वन्तरमाह—विशेषितस्येति । 'वेदाविनाशिनम्' इसादिनेति शेष । यद्यपि विदुषो नास्ति कर्म तथापि विविदिषो स्यादित्याशक्काह-तसादिति । विद्यया विरुद्धत्वादिष्यमाणमोक्ष-प्रतिपक्षत्वाच कर्मणामित्यर्थ । यद्यपि मुमुक्षोराश्रमकर्माण्यपेक्षितानि तथापि विद्यातत्फळाभ्यामविरुद्धान्येव तान्यभ्य-पगतान्यन्यथा विविदिषासन्यासविधिविरोधादित्यभित्रेत्योक्तेऽर्थे भगवतोऽनुमतिमाह—अतप्वेति । विदुषो विवि-विघोश्र सन्यासेऽधिकारोऽविद्वपस्त कर्मणीति विभागस्यष्टत्वादित्यर्थ । अधिकारिभेदेन निष्ठाद्वय भगवता वेद-व्यासेनापि दर्शितमिखाह—तथाचेति । अध्ययनविधिना स्वाध्यायपाठे त्रैवर्णिकस्य प्रवृत्यनन्तर तत्र क्रियामार्गो कावमार्गश्चिति ही मार्गावधिकारिमेदेनावेदितावित्यर्थ । आदिशब्दाद 'यत्र वेदा प्रतिष्ठिता ' इत्यादि गृह्यते । उक्त-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

कर्तृत्व मिय च कारियतृत्वमारोप्य अलवायशङ्का मा कार्षारिलमिश्राय । अविकियत्वप्रदर्शनेनात्मन कर्तृत्वप्रतिषेधात्सर्व-कर्माक्षेपे भगवद्भिप्रेते हृन्तिरुपलक्षणार्थ । पुर स्फूर्तिकलात्, प्रतिषेधहेतोखुल्यलात्कर्मान्तराभ्यवुज्ञानुपपत्ते । तथाच ५ साम्योत्कर्षवीयिका ।

उच्यते देहेन्द्रियादिष्वहममाभिमानहीनस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्रज्ञपपत्तिरित्यादि । अयमर्थं —प्रमातृत्व हिं प्रमा प्रति कर्तृत्व तत्र स्वात्ष्वय, स्वात्ष्वय च इतरकारकाप्रयोज्यस्य प्रमातु समस्तकारकप्रयोक्तृत्व तदनेन प्रमाण प्रयोजनीय, नच स्वव्यापारमन्तरेण करणं प्रयोक्त शक्यते इति । नहि कूटस्थनित्यश्चिदात्मा परिणामी स्वतो व्यापारवान्मविद्यसर्हति, तस्माद्याभ० गी० १०

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

वथ पन्धानों इत्यादि । तथाच कियापथश्चेव पुरस्तात्पश्चात्संन्यासश्चेत्येतमेव विभागं पुनः पुनर्दर्शविष्यति भगवान् । अतत्त्वविद्दकारविमूढात्मा कर्ताद्दमिति मन्यते, तत्त्वित्तु नाहं करोमीति ।
तथाच सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्त इत्यादि । तत्र केचित्पण्डितंमन्या वदन्ति । जन्मादिष्ड्भावविक्रियारिहतोऽविक्रियोऽकर्तेकोऽहमात्मेति न कस्यचिज्ज्ञानमुत्पचते यिसन्सित सर्वकर्मसन्यास
उपिद्दयते । तत्र । न जायत इत्यादिशास्त्रोपदेशानर्थन्यप्रसङ्गात् । यथाच शास्त्रोपदेशसामर्थ्याइर्मास्तित्विज्ञानं कर्तुश्च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं चोत्पचते । तथा शास्त्रात्तस्यैवात्मनोऽविक्रियत्वाकर्तृत्वैकत्वादिविज्ञानं कसान्नोपपचत इति प्रष्ट्यास्ते करणागोचरत्वादिति चेन्न ।
भनसैवानुद्रष्टव्यम् इति श्रुतेः । शास्त्राचार्योपदेशजनितशमदमादिसंस्कृतं मन आत्मदर्शने
करणम् । तथाच तद्धिगमायानुमान आगमे च सति ज्ञानं नोत्पचत इति साहसमात्रमेतत् ।
ज्ञानं चोत्पचमानं तद्विपरीतमज्ञानमवद्यं बाधत इत्यभ्युपगन्तव्यम्, तच्चाज्ञानं द्शितं इन्तादं इतो
ऽस्मीत्युभौ तौ न विज्ञानीत इति, अत्र चात्मनो इननिक्रयायाः कर्तृत्वं, कर्मत्वं हेतुकर्तृत्वं चाज्ञानकृतं
दशितम्। तच्च सर्वक्रियाखिप समानं कर्तृत्वादेरविचाकृतत्वमविक्रियत्वादात्मनः। विक्रियावानिह

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

योमीर्गयोस्तुत्यतां परिहर्तुमुदाहरणान्तरमाह—तथेति । बुद्धिशुद्धिद्वारा कर्मतत्फलयोवैराग्योदयारपूर्व कर्ममार्गी बिहितो विरक्तस्य पुनः सन्यासपूर्वको ज्ञानमार्गो दक्षित । स चेतरस्यादतिशयशालीति श्रुतमित्यर्थ । उक्ते विभागे पुनरपि वाक्यशेषानुकृत्यमादर्शयति—एवमेवेति । अहकारविमृहात्मेत्यस्य व्याख्यान-अतत्त्वविदिति । तत्त्व-विचिति श्लोकमवतार्यं तारपर्यार्थं सगृह्णाति—नाहमिति । पूर्वेण क्रियापदेनेतिशब्द सबध्यते । विरक्तमधिकृत्य वाक्यान्तर पठति-तथाचेति । आदिशब्दस्तस्यैव श्लोकस्य शेषसम्हार्थ । अविकियात्मज्ञानात्कर्मसन्यासे द्शिते मीमांसकमतमुत्थापयति-तन्नेति । आत्मनो ज्ञानिकयाशक्त्याधारत्वेनाविकियत्वाभावाद्विकियात्मज्ञान संन्यास कारणीभृत न सभवतीत्यर्थ । यथोक्तज्ञानाभावो विषयाभावाद्वा मानाभावाद्वेति विकल्प्याद्य दूषयति—नेत्या-दिना । न तावद्विकियात्माभावो न जायते न्रियते वेत्यादिशास्त्रत्यास्याप्तवाक्यतया प्रमाणस्यान्तरेण कारणमानर्थक्या-योगादिसर्थ । द्वितीय प्रत्याह—यथाचेति । पारछौकिककर्मविधिसामर्थ्यसिद्ध विज्ञानसुदाहरति—कर्तश्चेति । कर्मकाण्डादज्ञाते धर्मादौ विज्ञानोत्पत्तिवज्ज्ञानकाण्डादज्ञाते ब्रह्मात्मनि विज्ञानोत्पत्तिरविरुद्धा प्रमाणत्वाविशेषादि-सर्थः । ज्ञानस्य मन सयोगजन्यत्वादात्मनश्च श्रस्या मनोगोचरत्वनिरासान्नात्मज्ञाने साधनमस्त्रीति शङ्कते—करणेति । श्रुतिमाश्रिख परिहरति—न । मनसेति । तत्त्वमसादिवाक्योत्थमनोवृत्त्येव शास्त्राचार्योपदेशमनुसूख द्रष्ट्रव्य तत्त्व-मिति श्रुयते, स्वरूपेण स्वप्रकाशमपि ब्रह्मात्मवस्तु वाक्योत्थबुद्धिवृत्त्यभिव्यक्त सविकल्पकव्यवहारालम्बन भवतीति मनो-गोचरत्वोपचाराद्सिद्ध करणागोचरत्वमित्यर्थ । कथ तर्हि ब्रह्मात्मनो मनोविषयत्वनिषेधश्चतिरित्याशक्क्यासंस्कृतमनोवृ-स्यविष्यत्वविषया सेति मन्वान सम्नाह—शास्त्रेति । सत्यपि श्वत्यादौ तदनुप्राहकाभावाम्नास्माकमविकियात्मकज्ञानम् यत्तुमहंतीत्याशक्क्याह—तथेति । तत्याविक्रियत्यात्मनोऽधिगत्यर्थ, विमतो विकारो नात्मधर्मो विकारत्वादुभयाभि-मतविकारविद्यानुमाने पूर्वोक्तश्चतिस्त्रतिरूपागमे च सत्येव तिसन्नोत्पद्यते ज्ञानमिति वच साहसमात्रं, सत्येव माने मेय न भातीतिवदिसर्थ । नन् यथोक्त ज्ञानमुत्पन्नमपि हानायोपादानाय वा न भवतीति कुतोऽस्य फलवस्व तन्नाह —शानं चेति । अवश्यसिति । प्रकाशप्रवृत्तेस्तमोनिवृत्तिव्यतिरेकेणानुपपत्तिवदात्माज्ञाननिवृत्तिमन्तरेणात्मज्ञानो-त्पत्तरनुपपत्तेरित्यर्थ । नन्वज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावत्वात्तश्चिवृत्तिरेव ज्ञानं नतु तश्चिवर्तकमिति तत्राह—तश्चिति । कथ पुनर्भगवतापि ज्ञानाभावातिरिक्तमज्ञान दर्शितमित्याशक्र्याह—अत्रचेति । विमत ज्ञानाभावो न भवत्युपादा-नरवान्सदादिवदिति भावः । नन् हननिकयाया न हिंस्यादिति निषिद्धःवात् तत्कर्तृःवादेरज्ञानकृतत्वेऽपि विहितिकया-कर्तृत्वादेनं तथात्विमिति नेत्याह—तश्चिति । न तावदात्मिन कर्तृत्वादि नित्यम् अमुक्तिप्रसङ्गान चानित्यमपि निरुपादान भावकार्यस्थोपादाननियमाञ्च चानारमा तदुपादानमारमनि तस्प्रतिभानाञ्च चारमैव तदुपादान कूटस्थस्य तसाविधां विना तद्योगादिलाह—अविक्रियत्वादिति । कर्तृत्वाभावेऽपि कारियतृत्व सादिलाशक्क्याह—विक्रि-६ नीळकण्ठन्याक्या (चतुर्घरी)।

न्यत्र विस्तरः । मादशाना ज्ञानिनां व्युत्थानकाले अविद्यालेशानुवृत्त्या घातियतृत्वादेः प्रसक्ताविप विद्यया तस्य ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

शरषहुच्चादितादात्म्याभ्यासाव्यापारवत्त्या प्रमाणमधिष्ठातुमईतीति भवत्यविद्यावत्पुरुषविषयत्वमविद्यावत्पुरुषाश्रयतं प्रमाणाना-मिति चेत्सत्यम् । तथापि कर्मनियोगार्थबोधानन्तरमह कर्ता ममेद कर्तत्र्यमित्येवश्रकारज्ञानवतोऽनेकसाधनोपसंहारपूर्वक यथाकर्मा-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कर्तात्मनः कर्मभूतमन्यं प्रयोजयित कुर्विति । तदेतद्विशेषेण विदुषः समैक्तियासु कर्तृत्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेधित भगवान् विदुषः कर्माधिकाराभावप्रदर्शनार्थं 'वेदाविनाशिनं', 'कथं स पुरुष' इत्यादिना । क पुनर्विदुषोऽधिकार इत्येतदुक पूर्वमेव 'क्षानयोगेन सांख्यानाम्' इति । तथाच सर्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यित 'सर्वकर्माणि मनसा' इत्यादिना । नन्न मनसेति वचनान्न वाचिकानां कायिकानां च संन्यास इति चेन्न, सर्वकर्माणीति विशेषितत्वात् । मानसानामेव सर्वकर्मणामिति चेन्न, मनोव्यापारपूर्वक-त्वाद्वाक्षायव्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तद्नुपपत्तेः । शास्त्रीयाणां वाक्षायकर्मणां कारणानि मानसानि वर्जवित्वान्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेदिति चेन्न । 'नैव कुर्वन्न कारयम्' इति विशेषणात् । सर्वकर्मसंन्यासोऽयं भगवतोक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेन्न । 'नवद्वारे पुरे देह्यास्ते' इति विशेषणानुपपत्तेः । निह सर्वकर्मसंन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनं संभवति । अकुर्वतोऽकारयतश्च देहे संन्यस्येति संबन्धो न देहे आस्त इति चेन्न । सर्वन्नात्मनोऽवि-क्रियत्वावधारणात् । आसनिक्रयायाश्चाधिकरणापेक्षत्वात्त्वदनपेक्षत्वाच संन्यासस्य । संपूर्वस्तु न्यासश्चर्वस्त्वाच्यास्त्रां न निक्षेपार्थः । तसाद्वीताशास्त्रात्महानवतः संन्यास प्वाधिकारो न

#### २ आनन्द्गिरिक्याख्या ।

याचानिति । आत्मनि कर्तृत्वादिप्रतिभानस्यानाद्यनिर्वाच्यमज्ञानसुपादानं तन्निवृत्तिश्च तस्वज्ञानादित्युक्तम्, इदानीं कर्तृ स्वकारयितृस्वयोरविद्याकृतस्वे भगवतोऽनुमतिं दर्शयति—तदेतदिति । विदुषो वदि कर्माधिकाराभावो भगवतौ ऽभिमतस्तर्हि कुत्र तस जीवतोऽधिकार स्यादिति एच्छति—क पुनरिति । ज्ञाननिष्ठायामित्युक्त सारयति—उक्तः मिति । तद्क्रभूते सर्वकर्मसन्यासे च तस्याधिकारोऽस्तीत्याह—तथेति । वद्दयमाणे वाक्ये सर्वकर्मसंन्यासी न प्रति-भाति, मानसानामेव कर्मणा विशेषणवशास्यागावगमादिति शङ्कते—नन्विति । विशेषणान्तरमाश्रित्य दुषयति— न सर्वेति । मनसेतिविशेषणान्मानसेष्वेव कर्मसु सर्वशब्द सक्कवित सादिति शक्कते—मानसानासिति । सर्वा-स्मना मनोव्यापारत्यागे व्यापारान्तराणामनुपपत्ते सर्वकर्मसन्यास सिध्यतीति परिहरति—नेत्यादिना । मानसैष्वपि कर्मसु संन्यासे सकोचान वागादिव्यापारानुपपत्तिरिति शक्कते-शास्त्रीयाणासिति । अन्यानीति । अशास्त्रीयवा-कायकर्मकारणान्यशास्त्रीयाणि मानसानि तानि च सर्वाणि कर्माणीत्वर्थ । वाक्यशेषमादाय दुषयति—न । नैसेनि । महि विवेककुचा सर्वाणि कर्माण्यशास्त्रीयाणि सन्यस्य तिष्ठतीति युक्त नैव कुर्वश्रिसादिविशेषणस्य विवेककुद्धेश्र सागहेतोस्तुत्वत्वादिसर्थं । भगवद्भिमतसर्वकर्मसंन्यासस्यावस्थाविशेषे संकोच दर्शयमाशङ्कते—मरिष्यत इति । सम्बासी जीवदवस्थायामेवात्र विवक्षित इत्यत्र छिङ्ग दर्शयसुत्तरमाइ—न । नवेति । अनुपपत्तिमेव स्फोरयति— नहीति । अन्वयविशेषान्वाक्यानेन छिङ्गासिद्धि चोदयति—अकुर्वत इति । विवेकवशादशेषाण्यपि धर्माणि देहे यथोक्ते निक्षिप्याक्रवेक्ककारयंश्च विद्वानवतिष्ठते। तथाच देहे कर्माणि सन्यसाक्रवेतोऽकारयतश्च सुखमासनमिति सबन्धस-भवाद विशेषणस सति देहे कर्मत्यागविषयत्वाभावाजीवत सर्वकर्मत्यागी नासीत्यर्थ । अथवा कुर्वत इत्यादि पूर्व-श्रेव संबन्धनीयम्, लिङ्गासिद्धिचोद्य तु देहे संन्यसेत्यारभ्योन्नेयम् । आत्मन सर्वत्राविकियत्वनिर्धारणाहेहसबन्धमन्त-रेण कर्तत्वकारयितत्वाप्राप्तेरप्राप्तप्रतिवेधप्रसङ्गपरिहारार्थमसम्बद्धक एव संबन्ध साबीयानिति समाधत्ते—न सर्वेत्रेति । श्रतिषु स्मृतिषु चेत्यर्थ । किंच संबन्धस्याकाङ्कासनिधियोग्यताबीनत्वादाकाङ्कावशादसादिमतसंबन्धसिद्धिरित्याह— आसनेति । भवदिष्टस्त सबन्धो न सिध्यत्याकाङ्काभावादित्याह-तद्नपेक्षात्वाचेति । सन्यासशब्दस्य निक्षेपार्थरवा-त्तस्य चाधिकरणसापेक्षरवादसादिष्टसवन्धसिद्धिरित्याशङ्क्षाह—संपूर्वस्तित्वति । अन्यथोपसर्गवैयर्थ्यादित्यर्थ । मनसा विवेकविज्ञानेन सर्वकर्माणि परित्यज्याको देहे विद्वानित्यस्थैव सबन्धस्य साधुत्व मत्वोपसंहरति—तसादिति। सर्वव्यापा-रोपरमात्मन संन्यासस्याविकियात्मज्ञानाविरोधित्वात् प्रयोजकज्ञानवतो वैधे सन्यासेऽधिकारः, सन्यग्ज्ञानवतस्ववैधे ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्घरी)।

बाधितत्वादागामिकर्मणांम स्रेषाच न दोष'। तथाच वश्यते 'हत्वापि स इमाँ छोकान हन्ति न निबच्यते' इति ४ नश्चस्त्रीन्याच्या।

बक्ष्यति 'तस्य कार्यं न विद्यते' इति । अतोऽत्र हनममात्राक्षेपेण कर्मान्तरं भगवताभ्यनुकायत इति मूढजनजहिपतमपा-५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

नुष्ठेयं न तथा न जायत इस्यादावात्मस्वरूपविष्यर्थज्ञानावन्तरं किंचिदनुष्ठेय भवति, किंद्रु नाह कर्ता न भोक्तेस्यादिज्ञानद्वया-६ श्रीषरीव्याख्या ।

क्रिन से यो नेद स पुरुष, क इन्ति कथ वा इन्ति । यवंभूतस्य वर्षे साधनाभावात् । तथा स्वय प्रयोजको भूत्वाडन्येन क वातयति ।

# वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा द्वारीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कर्मणीति तत्रतत्रोपरिष्टादात्मज्ञानप्रकरणे दर्शयिष्यामः ॥२१॥ प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्रात्मनोऽविना-श्चित्व प्रतिक्षात तत्किमिवेत्युच्यते—वासासीति । वासासि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बेछता गतानि यथा छोके विद्वाय परित्यज्य नवान्यभिनवानि गृह्वात्युपादत्ते नरः पुरुषोऽपराण्यन्यानि तथा तद्व-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

स्वाभाविके फलारमनीति विभागमभ्युपेत्योक्तेऽथें वाक्यशेषानुगुण्य दर्शयति—इति तत्र तत्रेति ॥२१॥ आत्मनोऽविकिन्यत्वेन कर्मासभव प्रतिपाद्याविकियत्वदेतुसमर्थनार्थमेवोत्तरप्रन्थमवतारयति—प्रकृतं त्विति । किं तत्पकृतमिति शङ्क मान प्रत्याह—तत्रेति । अविनाशित्वमित्युपलक्षणमविकियत्वमित्यर्थ । तदेव दष्टान्तेन स्पष्टयितुमुत्तरश्लोकमुत्थाप-यति—तदित्यादिना । आत्मन स्वतो विकियाभावेऽपि पुरातनदेहत्यागे नृतनदेहोपादाने च विकियावस्त्रीत्यादिविकियत्वमित्यर्थे । क्षियत्वमित्वस्त्रीति । शरीराणि जीर्णाने वयोहानि गतानि वलीपलितादिसगतानीत्यर्थे । वाससा पुरातनाना परित्यागे नवाना चोपादाने त्यागोपादानकर्तृभूतलैकिकपुरुषस्वाप्यविकारित्वेनैकरूपत्ववदात्मनो

३ नीलकण्डब्याख्या ( चतुर्घरी )।

॥ २१ ॥ ननु 'ब्राह्मणो यजेत', 'जातपुत्र कृष्णकेशोऽश्रीनाद्घीत' इति आत्मान वयोवर्णदिविशेषणवन्तमेवाधिकृत्य कर्मविधयः प्रवर्तन्ते तेन नीलादुत्पलमिव देहादन्य आत्मावधारियतु न शक्यत इत्याशङ्कयाह—वासांसीति ।
दण्डी प्रैषानन्वाहेति दण्डस्य विशेषणत्वेऽपि न प्रैषानुवक्तृस्वरूपान्तर्गतत्वम्, एव ब्राह्मणत्वादेरपि न स्वर्गकामस्वरूपान्तर्गतत्वमिति वस्नदेवदत्तयोरिव जडाजडयोर्देहात्मनोरत्यन्तविलक्षणत्वमस्तीति वस्ननाशेन देवदत्तनाशं मन्वानसेव

#### ४ मधुसूदुनीच्याख्या ।

स्तम् । तस्माद्युध्यखेखत्र इननस्य भगवताभ्यजुज्ञानात्, वास्तवकर्तृलायभावस्य कर्ममात्रे समलादिति दिक् ॥ २१ ॥ मन्वेवमात्मनो विनाशिलामावेऽपि देहाना विनाशिलाद्युद्धस्य च तन्नाशकलात्कथ मीष्मादिदेहानामनेकसुकृतसाधनानां मया युद्धेन विनाश कार्य इत्याशङ्काया उत्तरं जीर्णानि विहाय वस्त्राणि नवानि गृह्णाति विक्रियाशृत्य एव नरो यथेस्रेतावतैष निर्वाद्धे अपराणीति विशेषणमुत्कर्षातिशयख्यापनार्थम् । तेन यथा निकृष्टानि वस्त्राणि विहायोत्कृष्टानि जनो गृह्णातीस्त्री-विस्तायातम् । तथा जीर्णानि वयसा तपसा च कृशानि भीष्मादिशरीराणि विहाय अन्यानि देवादिशरीराणि सर्वोत्कृष्टानि विरोपार्जितधर्मफलभोगाय स्थाति सम्यक् गर्भवासादिक्षेशव्यतिरेकेण प्राप्नोति । देही प्रकृष्टधर्मानुष्ठातृदेहवान्मीष्मादिरिस्यर्थ । 'अन्यज्ञवतरं कल्याणतरं ह्वं कुरुते पित्र्य वा गान्धर्वं वा देव वा प्राजापत्य वा ब्राह्मं वा' इत्यादिश्चरेते । एतदुक्तं भवति—भीष्मादयो हि यावज्ञीव धर्मानुष्ठानक्षेशेनैव जर्जरशरीरा वर्तमानशरीरपातमन्तरेण तत्फलभोगायासमर्था यदि धर्मयुद्धेन स्वर्गप्रतिबन्धकानि जर्जरशरीराणि पातियला दिव्यदेहस्थादनेन स्वर्गभोगयोग्या क्रियन्ते लया तदासन्तमुप ५ भाष्मोत्कवेदीपिका।

त्मैकलाकर्तृलामोक्तृलज्ञानादन्यिकिन्विद्गुष्ठेय भवतीत्थेष विशेष इति स्पष्ट चेद भाष्ये ॥ २१ ॥ नन्नात्मन पुरातनदेहलार्गे नवीनदेहोपादाने च सति विकियावत्त्वध्रौव्यादविकियलमसिद्धमित्याशङ्का दृष्टान्तेन परिहरति—वासांसीति । यथा लोके प्रीणीनि दुर्बलता गतानि वस्नाणि नर पुरुष परित्यज्यापराण्यन्यानि नवान्युपादत्ते तद्वदेव देह्यात्मा जीर्णीनि शरीराणि विहा यान्यानि नवानि सगच्छति । जीर्णानीत्यादिविशेषणत्रयेण वस्नाणा शरीराणा च जीर्णलादिमत्त्वेऽपि तदुपादानत्यागकत्रत्रे पुरुषदे-हिनोस्तर्त्वाभावबोधकेन तयोरविकियल कथितम् । तथाच पुरुषवद्विकिय एवात्मेल्यर्थं । यत्तु केचित् नन्वेवमात्मनोऽविनाधिन्तिऽपि देहाना विनाधिलाद्युद्धस्य तन्नाशकलात्कथ भीष्मादिदेहानामनेकस्रकृतसाधकाना मया युद्धेन विनाश कार्य इत्याशङ्कार्या उत्तरं वासासीति । यथा निकृष्टानि वस्नाणि विहाय नवान्युत्कृष्टानि जनो गृह्णति तथा वयसा तपसा च कृशानि भीष्मादिशरी-गणि विहायनवान्यानि देवादिशरीराणि सर्वोत्कृष्टानि स्थाति देही प्रकृष्टधर्मानुष्ठाता देहवानमीष्मादिरित्यर्थ । तथाचालन्तसुपकारके युद्धेऽपकारकलभ्रम मा कार्षीरिति । तचिनत्यम् । प्रकरणविरोधस्य विशेष्णादारदोषस्य च स्पष्टलात्, जीर्णानीति विशेषणात् नवीनादिसाधारणशरीरकाशितस्य युद्धस्यात्मन्तोपकारकताया मूल्यदिविद्धेश्व उक्तरीत्वा पराणीति पदस्य सार्थकलेन जीर्णाति

६ श्रीषरीव्याख्या ।

न कलिदपि कथिचिदपीलर्थं । अनेन मय्यपि प्रयोजकत्वाद्गीषदृष्टिं मा काषीरित्युक्त मवति ॥ २१ ॥ नन्वारमनोऽविनाशित्वेऽपि सदीयशरीरनाश पर्यांकोच्य शोचामीति चेत्तत्राह——वा**सांसीति ।** कर्मनित्रन्थनभूताना देहानामवश्यभावित्वान्न जीर्णदेहनाशे शोका-

**<sup>\*</sup> मधुसूदनः** 

### नैनं छिन्द्नित शस्त्राणि नैनं दहित पावकः। न चैनं क्केद्यन्त्यापो न शोषयित मारुतः॥ २३॥ अच्छेचोऽयमदास्रोऽयमक्केचोऽशोष्य एव च।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

देव शरीराणि विहाय जीणीन्यन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देह्यात्मा पुरुषवद्विक्रिय एवेत्यर्थः ॥ २२ ॥ कस्माद्विक्रिय पवेत्याह—नैनं छिन्दन्तीति । एनं प्रकृत देहिनं न छिन्दन्ति शस्त्राणि निर्वयवत्वाम्नावयवविभाग कुर्वन्ति शस्त्राण्यस्यादीनि, तथा नैनं दहति पावकोऽग्निरिप न भस्तीकरोति, तथा न चैन क्रेद्रयन्त्यापः । अपा हि सावयवस्य वस्तुन आर्द्रीभावकरणेनावयवविश्लेषापादने सामर्थ्य तम्न निरवयव आत्मनि संभवति, तथा खेहवद्रव्यं खेहशोषणेन नाशयति वायुरेन स्वात्मानं न शोषयति माहतोऽपि ॥२३॥ यत एवं तसात्—अच्छेशोऽयमिति । यसादन्योन्यनाशहेतृनि भूतान

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

देहत्यागोपादानयोरिवरुद्धमिविकयत्विमिति वाक्यार्थमाह—पुरुषविति ॥ २२ ॥ पृथिद्यादिभूतचतुष्टयप्रयुक्तविकियान् भाक्तवादात्मनोऽसिद्धमविकियत्वमिति शक्कते—कसादिति । यतो न भूतान्यात्मान गोचरियतुमर्हन्त्यतो युक्तमान् काशवत्तत्त्वाविकियत्विमित्याह—आहेत्यादिना ॥ २३ ॥ पृथिद्यादिभूतप्रयुक्तच्छेदनाद्यर्थिकियाभावे योग्यताभावं कारणमाह—यत इति । पूर्वार्धमुत्तरार्धे हेतुत्वेन योजयति—यसादिति । नित्यत्वादीनामन्योन्य हेतुहेतुमद्भाव ३ नीलकण्डव्याक्या ( वतुर्धरी ) ।

तव देहनाशादातमाशं मन्वानसात्यन्तमौद्ध रपष्टमिति भाव । स्पष्टार्थश्च श्लोकः ॥ २२ ॥ कीद्दशोऽसौ देही-त्यत आह —नैनमिति । एन शस्त्राणि न छिन्दन्ति न द्वेधा कुर्वन्ति । अस्थूलत्वात् । तिर्हे पार्थिवपरमाणु-वत्पाकजरूपाद्याश्रयो भविष्यतीत्याशङ्कयाह —नैन दहित पावक इति । अनणुत्वात् । आपश्चैन न क्रेद्र-यन्ति अस्पर्शत्वात् । स्पर्शवद्धि द्रव्यमद्भिराद्रींकर्तव्यं न त्वस्पर्शम् । न शोषयति मारुत अस्रोहत्वात् । एतेन 'अदीर्घमस्थूलमनणु' 'अशब्दमस्पर्शमरूपमध्यय तथाऽरस नित्यमगन्धवच यत्' इति श्रुतिप्रसिद्धानामदीर्घत्वाश-व्यत्वादीनामि सम्रहो श्रेय ॥ २३ ॥ कुतो हेतोरस्थ शस्त्रादीनि छेदादीन्न कुर्वन्तीत्याशङ्कय तस्य छेदाद्ययोग्य-त्वादित्याह—अच्छेद्योऽयमिति । अत्राच्छेद्यादादी पूर्वोक्तान्येवास्थूलत्वादीनि कारणानि श्रेयानि । एवमच्छेन् अस्रद्धवनीच्याक्या ।

कृता एव ते । दुर्योधनादीनामिप स्वर्गभोगयोग्यदेहस्पादनान्महानुपकार एव । तथाचात्यन्तमुपकारके युद्धेऽपकारकलश्रम मा कार्षीरित 'अपराणि अन्यानि स्याति' इति पदत्रयवशाद्धगवदिभप्राय एवमभ्यूहित । अनेन दृष्टान्तेनाविकृतलप्रित पादनमात्मन कियत इति तु प्राचा व्याख्यानमतिस्पष्टम् ॥ २२ ॥ ननु देहनाशे तदभ्यन्तरवर्तिन आत्मन कुतो न विनाशो गृहदाहे तदन्तवर्तिपुरुषविद्यत आह्—शस्त्राण्यसादीन्यतितिक्ष्णान्यप्येन प्रकृतमात्मान न छिन्दिन्त अवयवभ्विमागेन द्विधावर्तुं न शक्तुवन्ति । तथा पावकोऽभिरतिप्रज्वितिऽपि नैन भस्मीकर्तुं शक्तोति । नचैनमापोऽस्यन्त वेगवन्त्योऽप्याद्रीकरणेन विश्विष्ठावयव कर्तुं शक्तुवन्ति । मारुतो वायुरतिप्रवलोऽपि नैन नीरस कर्तुं शक्तोति । सर्वनाशकाक्षेपे प्रकृते युद्धसमये शस्त्रादीना प्रकृतलादवयुत्यानुवादेनोपन्यास पृथिव्यप्तेजोवायूनामेव नाशकलप्रसिद्धेस्तेषामेवोपन्यासो नाक्त्राशस्य ॥ २३ ॥ शस्त्रादीना तचाशकलासामध्ये तस्य तज्जनितनाशानहेले हेतुमाह—यदोऽज्येषेऽप्यमतो नैन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

विहाय नवानि गृह्णाति विकियाश्चस्य एव नरो यथेखेतावतैव निर्वाहे अपराणीति विशेषणमुत्कर्षातिशयख्यापनार्थमिति वर्णनं खयुक्तमिति दिक् । अतएवानेन दृष्टान्तेनाविक्वतखप्रतिपादनमात्मन कियत इति प्राचा व्याख्यानमतिस्पष्टमिति कटाक्षोऽपि परास्त । आत्माविकियखप्रतिपादकपूर्वोत्तरप्रकरणानुसारिम् छातिस्पष्टतया प्रतीयमानस्य भाष्योक्तव्याख्यानस्यैव सम्यक्खात्, ॥ २२ ॥ तस्याविकियत्व प्रकारान्तरेण पुन्राह—नेनितिस्यादिना । नच क्रेदयन्ति विश्विष्टावयव न कुर्वन्ति । निरवयवख हेतु ॥ २३ ॥ फलितमाह—अच्छेदा इति । एवकारस्य सर्वत्र सवन्ध । यस्मादन्योन्यनाशहेतुनि भूतान्यात्मान नाशिखेतुं । श्रीधरीक्याख्या ।

वकाश इत्यर्थ ॥ २२ ॥ कथ इन्तीलनेनोक्त वधसाधनामान दर्शयत्रविनाशित्वमात्मन स्फुटीक्रोति—नैनमिति । आपो नैन् क्वेदयन्ति मृदुकर्णेन शिथिल न कुर्वन्ति ॥ २३ ॥ तत्र हेत्त्ताह—अच्छेच इति सार्थेन । निरवयवत्वादच्छेचोऽयमक्केचश्च । ७ अभिजवग्रासाचार्यन्यास्या ।

ष धनमात्मान प्रबुद्धत्वाजानाति न सं इन्ति न स द्रन्यते न विनद्यति । एवमात्मा देहान्त्रसन्तः ॥ २१ ॥ २२ ॥ नैनमिति । नास्य नाक्ष

अध्यायः २

## निव्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

न्येनमात्मान नाशयितु नोत्सहन्ते तसान्नित्यो नित्यत्वात्सर्वतः सर्वगतत्वात्स्थाणु', स्थाणुरिव स्थिरः। इत्येतत् स्थिरत्वाद् चलोऽयमात्माऽतः सनातनश्चिरतनो न कारणात्कुतश्चिन्निष्पन्नोऽभिनव इत्यर्थ । नै तेषा स्होकाना पौनहक्त्य चोदनीयम् । यत एकेनैव स्होकेनात्मनो नित्यत्वमविक्रियत्व चोक्त 'न जायते म्रियते वा' इत्यादिना। तत्र यदेवात्मविषयं किंचिद्रच्यते तदेतस्माच्छ्रोकार्थान्नातिरिच्यते, किंचि-

#### २ आन दगिरिव्याख्या ।

स्चयति—नित्यत्वादित्यादिना । नच नित्यत्व परमाणुषु व्यभिचारादसाधकं सर्वगतत्वस्थेति वाच्यम् । तेषामेवाप्रा-माणिकत्वेन व्यभिचारानवतारात् । नच सर्वगतत्वेऽपि विक्रियाशक्तिमत्त्वमात्मनोऽस्तीति युक्त विभुत्वेनाभिमते नभसि तद्रतुपलम्भात्। नच विकियाशिक्तमस्वे स्थैर्यमास्थातु शक्य तथाविषस्य मृदादेरस्थिरत्वदर्शनादित्याशयेनाह —स्थिरत्वा-दिति । स्रतो नित्यत्वेऽपि कारणान्नाशसभवादुत्पत्तिरपि संभावितेति कुतश्चिरतनत्विमत्याशङ्काह—न कारणादिति । आत्मनोऽविकियत्वस्य न जायते म्रियते वेत्यादिना साधितत्वात्तस्यैव पुन पुनर्मिधाने पुनरुक्तिरित्याशक्काह—नैतेषा-मिति । अनाशङ्कनीयस्य चोद्यस्य प्रसङ्ग दर्शयति —यत इति । अतो वेदाविनाशिनमिलादौ शङ्काते पौनरुसय-मिति विशेष । कथ तम्र पौनरुत्तयाशङ्का समुन्मिषति तत्राह-तत्रेति । वेदाविनाशिनमित्यादिश्लोक सप्तम्या परा-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)। धत्वादिना स्थूलादीनभावरूपान् गुणानुक्त्वा भावरूपानपि गुणानाह—नित्य इति । सर्वेविशेषणैरखण्डैकरससैव वस्तुनो लक्ष्यत्वात् नित्यत्वादिभिरुत्पाद्यत्वादिकं निरािक्षयते । यतो नित्य अतो घटवद्नुत्पाद्य । यत सर्वगत अतो ग्रामवद्प्राप्य । यत स्थाणु पूर्वरूपापरित्यागेन स्थिरस्वभाव अत क्षीरादिवद्विकार्य । अचल यथा द्र्पणः स्ततः स्वाच्छ्यादप्रच्युतोऽपि मलरूपेणावरणेन साच्छ्यात्प्रच्याव्यते, एव स्वय स्थाणुरपि अन्यसयोगाचाब्रल्यमश्च-वीत । स च दोषापकर्षणलक्षण सस्कारमपेक्षते । अय तु अचलत्वान्न तथा, एवच उत्पत्त्यासिविकृतिसस्कृतिरूप चतुर्विध कियाफलमात्मनि न सभवतीत्युक्तम् । तत्र हेतु —सनातन इति । सना इत्यव्यय नैरन्तर्थे । तश्र

#### ४ मधुसूद्नीब्याख्या।

च्छिन्दिम्त शस्त्राणि, अदाह्योऽय यतोऽतो नैन दहति पावक, यतोऽक्रेचोऽयमतो नैनं क्रेदयन्स्याप, यतोऽशोध्योऽय-मतो नैनं शोषयति मारुत इति क्रमेण योजनीयम् । एवकार प्रत्येक सबध्यमानोऽच्छेदालादावधारणार्थ । च समुचये हेंती वा । छेदाद्यनईले हेतुमाहोत्तरार्धेन । निल्योऽय पूर्वापरकोटिरहितोऽतोऽतुत्पाद्य । असर्वगतले ह्यनिलल स्यात् 'यावद्विकारं तु विभाग ' इति न्यायात्पराभ्युपगतपरमाण्वादीनामनभ्युपगमात् । अय तु सर्वगतो विभुरतो निस्य एव । एतेन प्राप्यलं पराष्ट्रतम् । यदि चाय विकारी स्थात्तदा सर्वगतो न स्यात्, अय तु स्थाणुरविकारी अत सर्वगत एव । एतेन विकार्यसमपाकृतम् । यदि वाय चल कियावान्सात्तदा विकारी स्याद्ध्यादिवत्, अय स्वचलोऽतो न विकारी । एतेन सस्कार्यलं निराकृतम् । पूर्वावस्थापरित्यागेनावस्थान्तरापितिर्विकिया । अवस्थैक्येऽपि चलनमात्र कियेति विशेष । यसादैवं तस्मात् सनातनोऽयं सर्वदैकरूप । न कस्या अपि कियाया कर्मेत्यर्थ । उत्पर्त्याप्तिविकृतिसस्कृत्यन्यतरिकया-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

नौत्सहन्ते तस्मानिस्य परमाणुनिस्यते प्रमाणामावाज तन्नातिप्रसङ्ग । अतएव सर्वगत तत एव सर्वगताकाशवत्स्थाणुरिव स्थिर इत्यर्थं । तत एवाचल अतएवायमात्मा सनातनश्चिरंतनः न कुतश्चित्कारणाशिष्पश्च इतीर्दं भाष्यमुपलक्षण यथेष्ठहेतुहेतुमद्भाव-स्यापि । तथाचोत्पाद्याप्यविकार्यसस्कार्यरूपाणा कियाफलामा कमेण नित्य इत्यादिविद्योषणचतुष्ट्येन निराकरण हेतुहेतुमद्भावविपर्य-यश्व न कुतिश्वित्कारणाचिष्पक इति भाष्यात् तस्योपलक्षणार्थलाच सिष्यत इति न कोऽपि विरोध । यत्तु तथाच श्रुतय 'आकाश-वत्सर्वगतश्च निख ', 'वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठंखेक ', 'निष्कल निष्किय शान्तम्' इलावा । 'य पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो योऽप्स तिष्ठनक्योन्तरो यस्तेजसि तिष्ठस्तेजसोन्तरो यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तर ' इत्यायाश्व श्रुतय सर्वगतस्य सर्वान्तर्यामितया तदविषयल दर्शयम्ति । यो हि शस्त्रादौ न तिष्ठति त शस्त्रादयशिखन्दन्ति अयंतु शस्त्रादीना सत्तारफूर्तिप्रदलेन तत्प्रेरकस्तदन्तर्यामी,

#### रै श्रीधरीव्याख्या ।

अमृतेत्वाद् अदाह्मो द्वस्वामानादशोष्य इति भाव । अत्य छदादियोग्यो न भवति । यतो नित्य , अविनाशी सवत्रगत , स्वाणुं

#### ७ अभिषयगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कारण शस्त्रांदि किंचित्करम् । चिदेकस्यभावस्यानाश्रितस्य निरपेकस्य स्वतब्रस्य स्वभावान्तरापस्याऽऽश्रयविनाशावयवविभागविरोधिः भादुर्भावादित्रक्रमेण नाक्तविद्यमञ्जवस्थात् । तथ देहान्तरगमनस्यापूर्वदेहाकित्योऽपि सततं देहान्तर गण्डति तेन संबध्यत इत्यर्थः । देहस्य

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

च्छब्दतः पुनरक्तं किंचिद्रथेत इति । दुर्बोधत्वादात्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गमापाद्य राब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान्वासुदेव , कथं नु नाम ससारिणामव्यक्तं तस्वं बुद्धिगोचरतामापन्नं

#### २ आन दगिरिख्याख्या ।

स्वरयते, श्लोकशब्देन न जायते म्रियते वेत्यादिरुच्यते । निन्वह श्लोके जन्ममरणाद्यभावोऽभिलक्ष्यते, वेदेत्यादौ पुनरप-श्लयाद्यभावो विवक्ष्यते, तम्न कथमधातिरेकाभावमादाय पौनस्तत्य चोचते तम्राह—किंचिदिति । कथ तर्हि पौन-रुक्तय न चोद्मीयमिति मन्यसे तम्नाह—दुर्बोधत्वादिति । पुन पुनर्विधानभेदेन वस्तु निरूपयतो भगवतोऽभिप्राय-१ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्षरी)।

देशतः कालतो वस्तुतश्च परिच्छेदराहित्यम् । परमते परमाणूनां कालतः परिच्छेदामावेऽपि देशत परिच्छेदोऽस्ति । आकाशस्य तदुभयामावेऽपि वस्तुतः परिच्छेदोऽस्ति । सोऽपि त्रिविधः सजातीयविजातीयस्वगतभेदरूप । यथा 'वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्रपुष्पफलादितः । वृक्षान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥' ततश्च सना नैरन्तर्येण त्रिविधपरिच्छेदराहित्येन भवति अस्तीति सनातनोऽखण्डैकरसो यसात्तसात् नोत्पत्त्याद्याश्रय इत्यर्थः ॥ २४ ॥

भ मधुस्दर्नीक्याख्या।

फिल्योगे हि कर्मल स्वात् । अयं तु निखलाकोत्पाय , अनिखसैव घटादेरूपायलात् । सर्वगतलाक् प्राप्य , परिन्छिकर्सैव घटादे प्राप्यलात् । स्थाणुलादिकार्य , विकियावतो घृतादेरेव विकार्यलात् । अन्वल्लाद्सस्कार्य , सिकयसैव
द्र्पणादे सस्कार्यलात् । तथान्य श्रुतय 'आकाशवत्सर्वगतश्च निख', 'दृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठलेक ', 'निष्कल निष्क्रिय
शान्तम्' इत्यादय । 'य पृथिव्या तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो योऽप्यु तिष्ठक्रब्योऽन्तरो यस्तेजित तिष्ठस्तेजसोऽन्तरो यो वायौ
तिष्ठन्वायोरन्तर ' इत्याद्य च श्रुति सर्वगतस्य सर्वान्तर्यामितया तदनिषयल दर्शयति । यो हि शस्त्रादौ न तिष्ठति त
शस्त्राद्यशिक्रन्दन्ति, अयतु शस्त्रादीना सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन तत्प्रेरकस्तदन्तर्यामी । अत कथमेन शस्त्रादीन स्वयापारिषययीकुर्युरिखिभिप्राय । अत्र 'येन सूर्यस्तदिप तेजसेद्ध ' इत्यादिश्चतयोऽनुसन्वया । सप्तमाध्याये च प्रकटीकरिष्यति
५ भाष्योत्कर्षदीविका ।

अत कथमेन शक्कादीनि खव्यापारविषयीकुर्युरिस्यिभिप्राय इति केचिद्वैर्णयन्ति । तत्रेद वक्तव्यम्—खपदशोधनप्रकरणे तत्पदवाच्या-न्तर्यामिप्रतिपादकश्रुत्युदाहरणमयुक्तम् । 'गतासूनगतासून्' इत्युपक्रम , 'देहिनोऽस्मिन्-अन्तवन्त इमे देहा-वासासि जीर्णानि' इत्या-दिर्मध्यनिर्देश , 'देही नित्यम्' इत्युपसहार , इत्येवरूपतात्पर्यिलिङ्गैस्लपदनिरूपणप्रतीते स्पष्टलात्। आद्यषद्भ लपदशोधनपरमिति सर्वे खेन च तथैव स्थापितलाच। अमेदस्तु नियम्यनियामकभावाभावविनिर्मुक्तयो शुद्धचैतन्ययोर्वास्तव । औपाधिकस्तु मेद एव। तथाच भाष्य 'अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽय शारीरान्तर्यामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिक ' इति । एवच येन शुद्धेन शुद्धसास्यामेद तस्य नियामकलाभावात् नान्तर्यामिश्रुत्युदाहरण प्रकृत उपयुक्तम् । तथानौपाविकमेदप्रतिपादकानि भगवतौ बादरायणस्य सूत्राणि 'अन्तर्याम्यथिदैवादिषु तद्धमैव्यपदेशात्', 'नच स्मार्तमतद्धर्माभिलापात्', 'शारीरश्वोभयेऽपि हि मेदेनैनमधी-यते' इति, 'य इम च लोक पर च लोक सर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयति' इत्युपकम्य श्रूयते 'य पृथिव्या तिष्ठनपृथिव्या अन्तरो य पृथिषी न वेद यस पृथिवी शरीरं य पृथिवीमन्तरो यमयति' इत्यादि । अत्राधिदैवतमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्म च कश्चिद्न्तरबस्थितो यमियतान्तर्यामीति श्रूयते सोऽधिदैवाद्यभिमानी कश्चिद्देवतात्मा स्यात्, प्राप्ताणिमाद्यैश्वरं कश्चिद्योगी वा स्यात् , अर्थोन्तर किंचिद्या स्यादितिप्राप्ते राद्धान्त । योऽन्तर्याम्यधिदैवादिषु श्रूयते स परमात्मैव स्याचान्य । कृत । तद्धर्मव्यपदे-शात्तस्य परमात्मनो धर्माणामस्या श्रुतौ व्यपदेशात् । नच स्मार्तं प्रधानमन्तर्थामिशन्दप्रतिपाद्य भवितुमहैति । कस्मात्, अतद्धर्माभि-ळापाह्रष्टुलादीनामप्रधानधर्माणा कथनात् । नतु शारीरोऽस्लिखत आह—शारीर इति । पूर्वसूत्रानेखनुवर्तते । शारीरश्च नान्त-र्थोमी स्यात्। हि यसादुभयेऽपि काण्वा माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो भेदेनैन शारीरं पृथिव्यादिवद्धिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते, यो विज्ञाने तिष्ठिश्विति काण्वा , आत्मिनि तिष्ठिश्विति माध्यन्दिना , तस्माच्छारीरादन्य आत्मान्तर्यामीति सिद्धम् । यत्ते 'यो हि शस्त्रादी तिष्ठति न त शस्त्रादयश्चिन्दन्ति' इति तदिप न, शस्त्रादी स्थितस्यापि लोहादेसीश्चेदस्योपळच्ये । तस्मात्सर्वशैर्माष्य-कारैक्को निरवयवलहेत्तरेव समीचीन इति दिक् । न जायत इति श्लोकेनोक्तस्याप्यात्मज्ञानस्य दृष्टफलस्य त्रीह्यवहननस्यावृत्ति-वद्षष्ठफललाहुबीधलाच पुन पुन असङ्गमापाय सन्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूप्यते भगवता करुणानिधिना श्रीकृष्णेन कथचिदिप ससारिनममाना सुमुक्षूणा बुद्धिगोचरतामापच स्पष्टतत्त्व सत् ससारिनवृत्तये स्यादित्यभिश्रायवता इति न पौनरुत्तयम् । तथाच भगवती व्यासस्य सूत्र 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्' इति । अस्यार्थं 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः', 'तमेव भीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण ', 'सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ' इत्यादि श्रूयते, तत्र सशय कि सक्तर्यस्य कर्तव्य

१ मधुसूदनः, १ मधुसूदनः,

### अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमईसि ॥ २५ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

सत्संसारितवृत्तये स्यादिति ॥ २४ ॥ किंच अव्यक्तोऽयमिति । अव्यक्तः सर्वेकरणाविषयत्वान्न व्यव्यते इस्यव्यक्तोऽयमात्मा । अत्यवाचिन्त्योऽयं, यद्वीन्द्रियगोचर वस्तु तिश्चन्ताविषयत्वमापद्यतेऽय त्वात्मानिन्द्रियगोचरत्वाद्चिन्त्योऽतप्चाविकार्यः । यथा श्लीर द्ध्यातञ्चनादिना विकारि न तथाय-मात्मा । निरवयवत्वाद्याविक्रिय , निर्टि निरवयवं किंचिद्विक्रियात्मक दृष्टम् । अविक्रियत्वाद्वि कार्योऽयमात्मोच्यते । तसादेवं यथोक्तप्रकारेणैनमात्मानं विदित्वा त्वं नानुशोचितुमईसि इन्ताइ-

२ आनन्दगिरिव्वाख्या ।

माह—कथं न्विति ॥२४॥ त्वपदार्थपरिशोधनस्य प्रकृतत्वात्तत्रैव हेत्वन्तरमाह—किंचेति । आत्मनो निस्तवादिलक्षएस्य तथेव प्रथा किसिति न भवति तन्नाह—अव्यक्त इति । मा ताई प्रसक्षत्व भृदनुमेयत्व तु तस्य कि न सादिस्याशक्ष्र्याह—अत्यविति । तदेव प्रपञ्चयति—यद्धीति । अतीन्द्रवत्वेऽपि सामान्यतो दृष्टविषयत्व भविष्यतीत्याशक्क्ष्य
कृटस्थेनात्मना व्याप्तिलिक्षाभावान्मैवसित्याह—अविकार्य इति । अविकार्यत्वे व्यतिरेकदृष्टान्तमाह—यथेति । किं
चातमा न विकियते निरवयवदृव्यत्वाद्धटादिवदिति व्यतिरेक्यनुमानमाह—निरवयवत्वाचेति । निरवयवत्वेऽपि
विकियावत्त्वे का क्षतिरित्याशक्क्ष्याह—नद्दीति । सावयवस्यैव विकियावत्त्वदृक्षांनाद् विकियावत्त्वे निरवयवत्वानुपपतिरित्यर्थ । यद्धि सावयव सिक्तय क्षीरादि तद्दश्यादिना विकारमापद्यते, नचात्मन श्रुतिप्रमितितरवयवत्वस्य
सावयवत्वमतोऽविकियत्वाक्षाय विकार्यो भवितुमलमिति फलितमाह—अविकियत्वादिति । आत्मयाथात्म्योपदेशमशोच्यानन्वशोचस्विसित्युपक्रम्य व्याख्यातमुपसहरति—तस्मादिति । अव्यक्तत्वात्तिन्त्यत्वाविकार्यत्वनित्यत्वसर्वगतत्वादिरूपो यसादात्मा निर्धारितस्यसात्त्येव ज्ञातुमुनितस्यक्त्वानस्य फलवत्त्वादित्यर्थ । प्रतिषेष्यमनुशोकमेवाभि
३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

एवं श्रेय वस्त्क तच तत्राध्यस्तदेहत्रयनिरासेनापरोक्षीकर्तव्यमित्याह—अव्यक्तोऽयमिति । व्यक्त स्थूलशरीर प्रत्यक्षगम्य तदन्योऽय प्रत्यगात्मा । तथा अचिन्त्योऽय चिन्त्य चिन्तायोग्य रूपादि प्रकाशकार्येणानुमेय चक्षुरादिसमुदायात्मक लिङ्गशरीर अप्रत्यक्ष ततोऽप्यन्योऽयम् । तथा अविकार्योऽय विकारं स्थूलसूक्ष्मकार्यमावेनावस्थानमर्हतीति विकार्ये त्रिगुणात्मक मूलाज्ञान कारणशरीर सुप्तोत्थितस्य न किचिद्वेदिषमिति परामर्शदर्शनाद्वह न
न्नानामीत्यनुमवाच साक्ष्येकगम्य ततोऽप्यन्योऽयम् । उच्यते व्यक्तादिनिषेधमुखेन नतु श्रक्षग्राहिकयाऽयमेवविध

४ मधुसूरनीव्याख्या ।
श्रीभगवानिति दिक् ॥ २४ ॥ छेचलादिप्राह्कप्रमाणाभावादिप तदभाव इत्याह—अव्यक्तोऽयिसित्याद्यधेन । यो हीन्द्रियगोचरो भवति स प्रत्यक्षलाद्यक्त इत्युच्यते । अय तु रूपादिहीनलान तथा । अतो न प्रत्यक्ष तत्र छेचलादिप्राहकपिस्थर्थ । प्रत्यक्षाभावेऽप्यतुमान स्यादित्यत आह—अचिन्त्योऽय चिन्त्योऽनुमेयस्तद्विरुक्षणोऽयम्, कचित्प्रत्यक्षो हि वह्नषादिर्यहीतव्याप्तिकस्य धूमादेर्दर्शनात्कचिदनुमेयो भवति, अप्रत्यक्षे तु व्याप्तिप्रहणासभवान्नानुमेयलमिति भाव । अप्रत्यक्षस्या-

५ आप्योक्तर्वदीपिका ।
आहोस्विदावृत्येति । किं तावत्प्राप्त सक्तत्रत्यय स्थात्प्रयाजादिवत्, तावता शास्त्रस्य कृतार्थलात्, अश्रूयमाण्ययामप्यावृत्तौ कियमण्यामशास्त्रार्थं कृतो भवेत् । नन्वसकृदुपदेशा उदाहता श्रोतन्य इत्यादय । एवमपि यावच्छन्दमावर्तयेत् सकृच्छ्वणमित्यादिनातिरिक्तमित्येव प्राप्ते ब्रूम । प्रत्ययावृत्ति कर्तन्या । कुत , असकृदुपदेशात् । श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिध्यासितन्य इत्येवजातीयको ह्यसकृदुपदेश प्रत्ययावृत्तिं स्चयति । नन्त्क यावच्छन्दमेवावर्तयेन्नाधिकमिति, न । दर्शनपर्यवसानलादेतेषाम् । दर्शनपर्यवसानाित हि श्रवणादीन्यावर्त्यमानािन दष्टार्थािन भवन्ति, यथावधातादीिन तन्दुलनिष्पत्तिपर्यवसानािन तद्ददिति ॥ २४ ॥
किंच सर्वकरणागोचरलाज व्यव्यत इत्यव्यक्तः । अय प्रत्यक्षातीत प्रत्यक्षागोचरलात् अचिन्त्योऽनुमानगम्य कार्यलिङ्गकानुमानगम्योऽपि न भवतीत्याह् । अविकार्यः विकार न प्राप्नोतित्यर्थं । एतेन देहत्रयातिरिकोऽप्यर्थोद्वोधित इति होयम् । यत्वैविकार्य

६ श्रीघरीच्याख्या । स्थिरस्त्रभाव रूपान्तरापत्तिशूत्य , अचल पूर्वरूपापरिस्थागी, सनातनोऽनादि ॥ २४ ॥ किंच अव्यक्तश्रक्षराद्यविषय , अचिन्स्यो मनसोऽप्यविषय., अविकार्य कर्मेन्द्रियाणामप्यगोचर इस्पर्थ. । उच्यत इति निस्पत्वादावभिञ्चक्तोक्ति प्रमाणयति । उप-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या ।

क्षवमात्रमन्यनवस्थायित्वात् । एवभूत विदित्वैनमात्मान शोषितु नार्हसि ॥२५॥ अववैनमिति । अवाप्येनं देह मन्यसे निकात्रातं प्रवाहस्यान

## अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महावाहो नैवं शोचितुमईसि॥ २६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मेषां मयैते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ आत्मनोऽनित्यत्वमभ्युपगम्येदमुच्यते—अथ चैनमिति । अथ चेत्य-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

नयति—हन्ताहमिति ॥ २५ ॥ आत्मनो निखत्वस्य प्रागेव सिद्धत्वादुत्तरश्चोकानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह—आत्मन इति । अनिखत्विमिति च्छेद , शाक्याना छोकायताना वा मतमिदमा परामृश्यते । श्रोतुरर्जुनस्य पूर्वोक्तमात्मया-थात्म्य श्चत्वापि तस्मिन्निर्धारणासिद्धेर्द्वयोर्मतयोरन्यतरमताभ्युपगम शिक्कतस्तदर्थो निपातद्वयप्रयोग इसाह—अथ

३ नीलकण्टव्याख्या (चतुधरी)।

इति विधिमुखेनोच्यते । यसादेवमयमुच्यते तसादेन विदित्वा नानुशोचितुमईसि । 'तरित शोकमातमवित्' इति श्रुतेरात्मविद्भूत्वा बन्धुवियोगज शोक मा कार्षीरित्यर्थ । उक्त चात्मनोऽवस्थात्रयातीतत्वम् 'स्वप्ननिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्रमिद्रया । न निद्रा नैव च स्वप्न तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता ॥' इति ॥ २५ ॥ एव तत्त्वदृष्ट्या शोको नोचित इत्युक्त, इदानी प्राकृतजनदृष्ट्यापि शोको नोचित इत्याह—अथचेति । नित्य नियमेन जात नित्यजातमिति

४ मञ्जसदनीन्याख्या ।

पीन्द्रियादे सामान्यतो दृष्टानुमानविषयल दृष्टमत आह—अविकार्योऽय यद्विकियावचक्षुरादिक तत्स्वकार्यान्यथानुपपत्त्या कल्प्यमानमर्थापत्ते सामान्यतो दृष्टातुमानस्य च विषयो भवति । अय तु न विकार्यो न विकियावानतो नार्थापते सामा-न्यतो दृष्टस्य वा विषय इत्यर्थ । लौकिकशब्दस्यापि प्रत्यक्षादिपूर्वकलात्तिक्षेषेवेनैव निषेध । ननु वेदेनैव तन्न छेदालादि अहीच्यत इत्यत आह-उच्यते वेदेन सोपकरणेनाच्छेयाव्यक्तादिरूप एवायमच्यते तात्पर्येण प्रतिपाद्यते. अतो न वेदस्य तत्प्रतिपादकस्यापि छेचलादिप्रतिपादकलमित्यर्थ । अत्र 'नैन छिन्दन्ति' इत्यत्र राख्रादीना तन्नाशकसामर्थ्याभाव उक्त । 'अच्छेचोऽयम्' इलादौ तस्य छेदादिकर्मलायोग्यलमुक्तम् । 'अव्यक्तोऽयम्' इल्यत्र तच्छेदादियाहकमानाभाव उक्त इल्पपौन-रुक्य द्रष्टव्यम् । 'वेदाविनाश्चिनम्' इलादीना तु श्लोकानामर्थत शब्दतश्च पौनरुक्ख भाष्यकृद्धि परिहृतम् । दुर्वोधला-दात्मवस्तन पुन पुन प्रसङ्गमापाच शब्दान्तरेण तदेव वस्तु निरूपयित भगवान्वासुदेव । कथ तु नाम ससारिणा बुद्धि-गोचरमापन्न तत्त्व ससारनिरूत्तये स्यादिति वदिद्ध । एव पूर्वोक्तयुक्तिभिरात्मनो नित्यत्वे निर्विकारले च सिद्धे तव शोको नोपपन्न इत्यपसहरति—तस्मादित्यधेन । एतादशात्मखरूपवेदनस्य शोककारणनिवर्तकलात्तस्मिन्सति शोको नोचित । कारणाभावे कार्याभावस्यावश्यकलात् । तेनात्मानमविदिला यदन्वशोचस्तद्युक्तमेव । आत्मान विदिला त नात्रशोचित्रमर्ह-सीलिभिप्राय ॥ २५ ॥ एवमात्मनो निर्विकारलेनाशोच्यलमुक्तम् । इदानीं विकारवत्त्वमभ्युपेत्यापि श्लोकद्वयेनाशोच्यलं प्रतिपादयति भगवान्—तत्र आत्मा ज्ञानखरूप प्रतिक्षणविनाशीति सौगता , देह एवात्मा स च स्थिरोऽप्यनुक्षणपरिणामी जायते नश्यति चेति प्रत्यक्षसिद्धमेवैतदिति लोकायतिका । देहातिरिक्तोऽपि देहेन सहैव जायते नश्यति चेत्यन्ये । सर्गाद्य-काल एवाकाशवज्ञायते देहमेदेऽप्यतुवर्तमान एवाकलपस्थायी नश्यति प्रलय इत्यपरे । नित्यएवात्मा जायते म्रियते चेति तार्किका । तथाहि प्रेत्यभावो जन्म सचापूर्वदेहेन्द्रियादिसबन्ध । एव मरणमपि पूर्वदेहेन्द्रियादिविच्छेद । इद चोमय धर्माधर्मनि-मित्तलात्तदाधारस्य निलस्यैव मुख्यम् । अनिलस्य तु कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गेन धर्माधर्माधारलातुपपत्तेन जन्ममरणे मुख्ये इति वदन्ति । नित्यस्याप्यात्मन कर्णशक्कुलीजन्मनाप्याकाशस्येव देहजन्मना जन्म तन्नाशाच मरण तद्वभयमौपाधिकमम्-ख्यमेवेखन्ये । तत्रानिसलपक्षेऽपि शोच्यलमात्मनो निषेधति-अथेति पक्षान्तरे । चोप्यर्थे । यदि दुर्बोधलादात्मवस्तनोऽ-५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

कर्मेन्द्रियाणामप्यगोचर इति तिचन्त्यम्। अव्यक्त इत्यनेनैव तस्य सप्रहात्। अन्यथा सामान्यतो दृष्टानुमानागोचरत्नालाभापत्तेश्व। उच्यते 'नावेदिविन्मनुते त बृहन्तम्', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादिश्चतिभि । तस्मादेव यथोक्तप्रकारेण एन-मात्मान ज्ञालाऽह हन्ता मयैवेते हन्यन्त इति शोचितु नाईसि ॥ २५॥ प्रौद्या आत्मनो नित्यल वेदबाह्यवादिसिद्धान्तमभ्युपेत्यापि शोकमपाकरोति—अश्चेति। अथशब्द पक्षान्तराभ्युपगमार्थ । एन लोकदृष्ट्या प्रत्यनेकशरीरोत्पर्ति जातो जात इति मन्यसे, तथा ६ श्रीचरीच्याक्या।

सहरति—तस्मादिति ॥ २५ ॥ तदेवमात्मनो जन्मविनाञ्चामावात्र शोक काय इत्युक्तम् । इदानी देहेन सहात्मनो जन्म, तदिनाञ्चेन च विनाशमङ्गीकृत्यापि शोको न काय इत्याह—अथ चेति । अथ च यद्यप्येनमात्मान नित्य सवदा तत्त्रदेहे जाते जात मन्यसे, ७ अभिनवग्रसाचार्यस्याः ।

विनाशात् । तथापि न शोञ्यता । क्षणिकप्रक्रियया वा नित्यविनाशिन तथापि का शोञ्यता एव यद्यात्मनस्तहेहयोगिवयोगाभ्या निस्यकान्तत्व नित्यमृतत्व वा मन्यसे तथापि सर्वथा शोचन प्राकरणिकानामयुक्तम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ नचैतदन्यथा निस्तत्वानिस्यत्वपुप स० गी० ११

### जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्ववं जन्म मृतस्य च। तस्माद्परिहार्येऽथें न त्वं शोचितुमईसि॥ २७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भ्युपगमार्थः। एनं प्रकृतमात्मान नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति वा मन्यसे, तथा प्रतितद्विनाश नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृत इति। तथापि तथामाविन्यप्यात्मनि त्व महाबाहो, नैवं शोचितुमईसि जन्मवतो जन्म नाशवतो नाशश्चेत्येताववश्यभाविनाविति ॥ २६॥ तथाच सति—जातस्येति। जातस्य हि लब्धजन्मनो ध्रुवोऽव्यभिचारी मृत्युर्मरण, ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद्परिहायोऽय जन्ममरणलक्षणोऽर्थस्तसिन्नपरिहार्येऽर्थे न त्व शोचितुमईसि॥ २७॥

#### २ आन-दगिरिव्याख्या ।

चेति । प्रकृतस्यात्मनो निस्यत्वादिरुक्षणस्य पुन पुनर्जातत्वाभिमानो मानाभावादसभवीत्याह—लोकेति । नित्य-जातत्वाभिनिवेशो पौन पुन्येन मृतत्वाभिनिवेशो व्याहत स्यादित्याशङ्काह—तथेति । परकीयमतमनुभाषितमभ्यु-पेत्य 'श्रहो बत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम्' इत्यादेस्तदीयशोकस्य निरवकाशत्विमत्याह—तथापीति । एवम-र्जुनस्य दश्यमानमनुशोकप्रकार दर्शयित्वा तस्य कर्तुमयोग्यत्वे हेतुमाह—जन्मवत इति । जन्मवतो नाशो नाश-वतश्य जन्मेत्येताववदयभाविनौ पिथो व्यासाविति योजना ॥ २६ ॥ तयोरवद्यभावित्वे सत्यनु शोकस्याकर्तव्यत्वे हेत्व-न्तरमाह—तथाचेति ॥ २७ ॥ आत्मानमुहिश्यानुशोकस्य कर्तुमयोग्यत्वेऽपि भूतसवातात्मकानि भूतान्युहिश्य तस्य

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )

चार्वाकपक्ष । नित्य सर्वदा जातमिति क्षणिकविज्ञानवादिपक्ष । नित्यश्वासौ अपूर्वदेहेन्द्रियसबन्धाज्ञातश्चेति तार्कि-कादिपक्ष । एव नित्य वा मन्यसे मृतमित्यपि योज्यम् । पक्षत्रयेऽपि शोको न युक्त । महाबाहो इति युद्धार्थमु-ल्साह्यति ॥ २६ ॥ शोचितु नार्ह्सीत्युक्त तत्र हेतुमाह—जातस्येति । श्रुवोऽपरिहार्यः मृत्युर्भरणम् । अपरि-४ मश्चर्यवनीन्याक्या ।

तिहिनाशं निखं वा मन्यसे । उपलक्षणमेतद्भाष्य नास्तिकोक्तपक्षान्तराणामि । यहा इतरेषां मतानामत्रोपपादनमिविविद्धातं प्रयोज-नामावात, अतिस्थूलमताभ्युपगमेऽपि शोको न कार्यः किमुत वैदिकमताङ्गीकार इति फलितार्थस्य विविद्धातलातः । महाबाहो इति संबोधयन् शोकमकुला बाह्वोभेहत्त्व सार्थकं कुर्विति स्चयित ॥ २६॥ अस्मिन्पक्षे शोकामाव स्फुटयिति—जातस्येति । नन्वा-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

तथा तहेहे मृते मृत मन्यसे पुण्यपापयोस्तत्फलभूतयोर्जन्ममरणयोरात्मगामित्वात्, तथापि त्व शोचितु नार्हसि ॥ २६ ॥ कुत इस्यत भाह—जातस्येति । हि यसाज्जातस्य स्वारम्भककर्मक्षये मृत्युष्ठवो निश्चित । मृतस्य तत्तहेहकूतेन कर्मणा जन्मापि व्रुवमेव । तत्त७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

पत्तिसत् यत' जातस्य हि प्रुवो सृत्युरिति । जन्मन एवानन्तर नाझा नाझादनन्तर जन्मेति चक्रवदय जन्मसरणसतान इति सिंपरिमार्ध

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

हार्ये अर्थे मरणास्ये त्वदुद्योग विनापि अवश्यभाविनि विषये न त्व शोचितुमर्हसि । वश्यति च 'मयैवैते निहता' पूर्वमेव' इति ॥ २७ ॥ अस्त्वात्मनोऽशोच्यत्व तथापि इष्टदेहविनाशजः शोको भवत्येवेत्याशङ्क्य सकारणस्य देहादे-४ मधुसूद्रभीव्यारया ।

शोको नोचित इति भाव । एवमदृष्ट्यु खनिमित्तेऽपि शोके 'तस्माद्परिहार्थेंं' इत्येवोत्तरम् । युद्धाख्य हि कमं क्षत्रियस्य नियतमिमहोत्रादिवत् । तच 'युध सप्रहारें इत्यसाद्धातोनिष्पन्न शत्रुप्राणिवयोगानुकूलशस्त्रप्रहारू विहितलादगीषोमीया-दिहिंसावन्न प्रत्यवायजनकम् । तथाच गौतम स्मरति 'न दोषो हिसायामाहवेऽन्यत्र व्यक्षासार्थ्यनायुधकृतान्नलिप्रकीणैकेशपराख्युखोपविष्टस्थलरृक्षारूढदृत्नगोन्नाह्मणवादिभ्य ' इति । त्राह्मणग्रहण चात्रायोद्धृन्नाह्मणविषयम् । गवादिप्रायपाठादिति स्थितम् । एतच पर्व 'खधममपि चावेक्ष्य' इत्यत्र स्पष्टीकरिष्यते । तथाच युद्धलक्षणेऽधेंऽभिहोत्रादिवद्विहितलादपरिहार्थे परिहर्जुमशक्ये तदकरणे प्रत्यवायप्रसङ्गात् लमदृष्टदु खभयेन शोचितु नार्हसीति पूर्ववत् । यदि तु युद्धाख्य कर्म काम्यमेव 'य आह्वेषु युध्यन्ते भूम्यर्थमपराख्युखा । अकूटैरायुधेर्योन्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा ॥' इति याज्ञवल्क्यवचनात्, 'हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जिल्ला वा मोक्ष्यसे महीम्' इति भगवद्वचनाच्च, तदापि प्रार्व्धस्य काम्यस्याप्यवद्यपरिसमापनीयलेन नित्यतुत्त्यलात्, लयाच युद्धस्य प्रार्व्धादपरिहार्यल तुत्यमेव । अथवा आत्मनित्यलपक्ष एव श्लोकद्वय अर्जुनस्य परमास्तिकस्य वेदबाह्ममताभ्युपगमासभवात् । अक्षरयोजना तु नित्यश्वासौ देहेन्द्रियादिसवन्धवन्नाजातश्चेति । नित्यस्यसीति प्रतिज्ञाय हेतुमाह—जातस्य हीत्यादिना । नित्यस्य जातल चृतल च प्राग्वाख्यातम् । स्पष्टमन्यम् । भाष्यमप्यस्मिन्यक्षे योजनीयम् ॥ २७ ॥ तदेव सर्वप्रकारेणात्मनोऽशोच्यलमुपपादितम् । अथेदानीमात्मनोऽशोच्यलेऽपि भ भाष्योत्कर्षदिषिका ।

त्मन आभूतसंप्रवस्थापिलपक्षेऽनिललपक्षे च दशहरुद लसभवात्तद्भयेन शोचामीलत आहेति तु यथाश्रुतमृलाननुगुणलादाचार्यै-र्नावतरित, तस्मादपरिहार्येऽवस्यभाविनि जन्ममरणलक्षणेऽथैं, यत्त्वेव अदष्टनिमित्तेऽपि शोके तस्मादपरिहार्येऽथे इत्येवोत्तरम् । युद्धाख्य हि कर्मक्षत्रियस्यापरिहार्यमित्यादि तहुपेक्ष्यम् प्रकरणविरोधात् , जन्ममरणलक्षणस्यार्थस्य ध्रुवताया एव पूर्वार्धे प्रस्तुतलात् । यत्तुं अथवा आत्मनिखलपक्ष एव श्लोकद्वयमर्जुनस्य परमास्तिकस्य वेदबाह्यमताभ्युपगमासभवात् । अक्षरयोजना तु निखश्वासौ देहेन्द्रियसबन्धवशाजातश्चेति निखजातस्त्रमेनमात्मान निखमपि सन्त जात चेन्मन्यसे, तथा निखमपि सन्त मृत चेन्मन्यसे तथापि त्व नानुशोचितुमर्हसि इति प्रतिज्ञाय हेतुमाह—जातस्य हीत्यादिना । मृत्यु शरीरादिविच्छेद , तत्सयोगो जन्म । भाष्यमप्यस्मि-न्पक्षे योजनीयमिति तद्विचार्यम् । समासैकदेशस्य कियायामन्वयायोगात् प्रयोजनभून्यक्रिष्टकल्पनाया अन्याय्यलाच । ननूक्तमे-वार्जुनस्य परमास्तिकस्य वेदबाह्यमताभ्युपगमासभवरूप प्रयोजनमितिचेशः। भगवतैवाभ्युपगम्य कैमुखन्यायः प्रदर्शित इत्यक्तलात्। तथाच परमास्तिक श्रीरामचन्द्र प्रति भगवतो वसिष्ठस्य वचन 'ल चेद्वभूविथ पुरा तथेदानीं भविष्यसि । अद्य चेह स्थितोऽसीति ज्ञातवानिस निश्चयम् १ तदानन्तरगानन्यान्प्राणादीन्निकटस्थितान् । बन्धूनतीतान्सुबहून्कस्मात्त्व नातुशोचिस २ पूर्वमन्यस्तथेदानीं बभूविथ भविष्यसि । यदि राम तथापि ल सद्रूप कि विमुह्यसि ३ पुरा भूलाथ भूला च भूयश्चेन्न भविष्यसि । तथापि क्षीणससार किमर्थमनुशोचिस ४ तस्मान दु खिता युक्ता प्राकृते जागते भ्रमे । तथैव मुदिता युक्ता युक्त कार्यानुवर्तनम् ५' इति । विद्यत चेद टीकाकारै । एवमात्मनोऽसङ्गलाद्वितीयलदर्शने शोकासभव उक्त । इदानीमस्लासङ्गी तथापि स कि नित्य उत क्षणिक उत प्रागभाववद्धटादिवद्वा काळान्तरेण नश्वर । सर्वेष्विप पक्षेषु बन्धुशोको न युक्त इति प्रौढ्या समाधित्सुराधे कल्पे तावदाह— त्व चेदिति । इति यदि निश्चय ज्ञातवानसि बन्धून्प्राणादीनिवेखध्याहार १ विनिगमनाविरहात्सर्वशोकाशके कापि शोको न युक्त इति भाव २ द्वितीयेऽप्याह—पूर्वमिति । इदानीमन्य अग्रेऽप्यन्य क्षणिकमात्मान यदि जानासि, तथापि कि सद्रूप-मालम्ब्य विमुह्यसि द्वितीयक्षणे शोच्यस्य शोचितुश्रासत्त्वेन शोकावसरामावादित्यर्थे ३ तृतीयेऽप्याह—पुरेति । तथाप्यात्मनाशदिव क्षीणससार ४ यदात्मनो जन्मादिसङ्गित्वेन शोको न युक्तस्तदा किंवाच्यमसङ्गोदासीनकूटस्थस्त्रप्रकाशपूर्णानन्दैकरसत्वे स न युक्त इलाशयेनोपसहरति—तस्मादिति । मुदिता सहजसतोषद्वत्ति ५' इति । यत्तुँ भाष्यमपीलादि तदपि न । आत्मनो निललमभ्यु-पगम्येद्मुच्यत इति भाष्यस्यास्मिन्पक्षे योजनाया अशक्यलात् निस्रलच्छेदेऽभ्युपगम्येति न सगच्छते निस्रलस्य स्वसिद्धान्तलात् । देहादिसबन्धेनानित्यलमिति शेषपूरणे तु जातलादिकमभ्युपगम्येति वक्तव्य स्यात् । अथचेलभ्युपगमार्थे । एन प्रकृतमात्मान निखजात लोकप्रसिद्धा प्रखनेकशरीरोत्पत्तिं जातो जात इति वा मन्यसे तथा प्रतितद्विनाश निख वा मन्यसे मृतो मृत इति भाष्यस्य जातादौ नित्यशब्दान्वयप्रतिपादनपरस्योक्तपक्षे योजयितुमशक्यलाचेति दिक् ॥ २७ ॥ नन्वात्मनो नित्यत्वेऽपि कार्य-६ श्रीघरीव्याख्या।

सादेवमपरिद्वार्थेऽथेऽवदयभाविनि जन्ममरणळक्षणेऽथे त्व विद्वार्वदोचितु नाईसि । योग्यो न भवसीलर्थ ॥ २७ ॥ किंच देहादीनां

# अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

कार्यकारणसंघातात्मकान्यपि भूतान्युद्दिश्य शोको न युक्त कर्तु, यत —अव्यक्तादीनीति । अव्यक्तादीन्यव्यक्तमदर्शनमजुपलिक्धिरादियेषा भूताना पुत्रमित्रादिकार्यकारणसंघातात्मकाना तान्यव्यक्तादीनि भूतानि प्रागुत्पत्ते उत्पन्नानि च प्राह्मरणाद्यक्तमध्यान्यव्यक्तनिधनान्येव पुनरव्यक्तमदर्शनं

२ आन द्गिरिव्यारया।

कर्तव्यस्वमाशङ्काह—कार्येति । समनन्तरश्लोकसत्र हेतुरित्याह—यत इति । चाश्चषदर्शनमात्रवृति व्यावर्तयति— अनुपलिधिरिति । निह यथोक्तसघातरूपाणि भूतानि पूर्वमुत्पत्तेरुपलभ्यन्ते तेन तानि तथा व्यपदेशभाक्षि भव-म्तीलर्थ । कि तन्मध्य यदेषा व्यक्तमिष्यते तदाह—उत्पन्नानीति । उत्पत्तेरूध्वं मरणाश्च पूर्वं व्यावहारिक सत्त्व ३ नीलकण्ट याख्या (चतुषरी)।

मिंथ्यात्व साधयति अव्यक्ताद् निति । भूतानि वियद् द नि तद्विकारभूतानि जरायुजादीनि च । न व्यक्त मव्यक्तमज्ञान आदियेषा तथाविधानि । व्यक्त स्पष्ट मध्य उत्पत्तिमारभ्य मरणात्प्रागवस्था येषाम् । अव्यक्ते एव निधन लयो येषामिति । अयमर्थ — रज्जूरगादिकारणमज्ञान न रज्जुवत् उरगवद्वा व्यक्तमस्ति । परीक्ष्यमाण च न दृष्टिपथमवतरित । अतस्तद्व्यक्तम् । तत उत्पन्न सर्पस्तत्रैन लीयते न रज्ज्वाम् । एव आत्मिन कल्पिताना भूताना आदिरन्तश्चाव्यक्तमेव । तेन 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा' इति न्यायेन मध्ये भासमानान्यि तानि रज्जूरगवत् असन्त्येव । एविधे तत्र तस्मिन्वषये का परिदेवना को वा विल्ञाप । निह मरुमरीचि-काह्नदो नष्ट इति कश्चित्तत्वित् विल्पति । अतएव भूताना रज्जूरगादीनामिव प्रतीतिसमकालिकीं सृष्टिमभिप्नेत्य कोषीतिकिन्नाह्मणे स्वापप्रबोधयोर्जगङ्योद्यौ पत्र्येते । 'स यदा स्वपिति तदैन वाक्सवैनीमिम सहाप्येति चक्षु सर्वे स्त्रै सहाप्येति श्रोत्र सर्वे शाणभ्यो देवा देवेभ्यो लोका । इति । प्राणाश्रश्चरादीन्द्रयाणि । देवास्तदनुग्राहका ।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

भूतसङ्घातात्मकानि शरीराण्युद्दिश्य शोचामीत्यर्जुनाशङ्कामपनुदित भगवान-आदौ जन्मन प्राक् अव्यक्तान्यनुपल्ण्यानि पृथिव्यादिभूतमयानि शरीराणि मध्ये जन्मानन्तर मरणात्राक् व्यक्तान्युपल्ण्यानि सन्ति, निधने पुनरव्यक्तान्येन भवन्ति, यथा खप्तेन्द्रजालादौ प्रतिभासमात्रजीवनानि शुक्तिरूप्यादिवज्ञतु ज्ञानात्रागूर्ध्व वा स्थितानि दृष्टिसृष्ट्यभ्युपगमात् । तथाच 'आदावन्ते च यज्ञास्ति वर्तमानेऽपि तत्त्रया' इति न्यायेन मध्येऽपि न सन्त्येवैतानि 'नासतो विद्यते भाव ' इति प्रागु केश्व । एवसति तत्र तेषु मिथ्याभूतेष्वत्यन्ततुच्छेषु भूतेषु का परिदेवना को वा दु खप्रलाप । न कोऽप्युचित इत्यर्थ । निह खप्ते विविधान्वन्धूनुपल्य्य प्रतिबुद्धस्तद्विच्छेदेन शोचित पृथमजनोऽपि । एतदेवोक्त पुराणे 'अदर्शनादापतित पुनथा-दर्शन गत ' । भूतसङ्घ इति शेष । तथाच शरीराण्युद्दिश्य शोको नोचित इति भाव । आक्वाशादिमहाभूतामिप्रायेण वा श्लोको योज्य । अव्यक्तमव्याकृतमविद्योपहितचैतन्यमादि प्रागवस्था येषा तानि, तथा व्यक्त नामरूपाभ्यामेवावियक्तिभया प्रकटीभूत नतु खेन परमार्थसदात्मना मध्यस्थित्यवस्था येषा ताहिशानि भूतान्याकाशादीन्यव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्ते स्वकारणे मृदीव घटादीना नियन प्रलयो येषा तेषु भूतेषु का परिदेवनेति पूर्ववत् । तथाच श्रुति 'तदेद तर्द्यव्यक्तनासीन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

करणसंघातात्मकानि भूतानि शोचामीति चेत्तत्राह—अव्यक्तादीनीति । प्रागुत्पत्तरव्यक्तमदर्शनमादिर्थेषा पुत्रमित्रादिकार्यक-रणसंघाताना भूताना तानि अव्यक्त नियन मरण येषा तानि तत्र का परिदेवना क शोक । नहि शुक्तिरूप्यमुद्दिश्य कश्चिच्छो-चतीति भाव । तथाचोक्त 'अदर्शनादापतित पुनश्चादर्शन गत । नासौ तव न तस्य ल वृथा का परिदेवना ॥' इति । ननु अव्यक्तमव्याद्यत भूतान्याकाशादीनि नामरूपाभ्या व्यज्यत इति व्यक्तमित्याकाशादिमहाभूताभिप्रायेणाय श्लोक आचार्ये कुतो न

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

च स्वभाव पर्यां लोच्य तदुपाधिक आत्मनो जन्ममरणे च शोको न कार्य इत्याह—अव्यक्तादीनीति । अव्यक्त प्रधान तदेवादि॰ पूतरूप येषा तान्यव्यक्तादीनि मूतानि शरीराणि कारणात्मनापि स्थितानानेवीत्पत्ते । तथा व्यक्तमभिव्यक्त मध्य जन्ममरणान्तराळ-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

शोच्यतायामिति ॥ २७ ॥ अपिच अव्यक्तादीनीति । निला सन्तु अनिला वा, यस्तावदस्य शोचकस्त प्रत्येष आदावव्यक्तः अन्ते चाव्यक्ता मध्ये

## आश्चर्यवत्पर्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वद्गति तथैव चान्यः। आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्चत्वाप्येनं वेद् न चैव कश्चित्॥ २९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निधन मरण येषा नान्यव्यक्तनिधनानि मरणादू ध्वेमव्यक्ततामेव प्रतिपद्यन्त इत्यर्थ । तथाचोक्तम्— 'अद्श्वेनादापतित पुनश्चाद्शेन गत । नासौ तव न तस्य त्व वृथा का परिदेवना ॥' इति । तत्र का परिदेवना को वा प्रलापोऽदृष्ट्दृष्टप्रनष्टभ्रान्तिभूतेषु भूतेष्वित्यर्थ ॥ २८ ॥ दुर्विक्षेयोऽय प्रकृत आत्मा

२ आनन्दगिरिब्याख्या ।

मध्यमेषा व्यक्तमिति तथोच्यते जन्मानुसारित्व विलयस्य युक्तमिति मत्वा तात्पर्यार्थमाह—मरणादिति । उक्तेऽर्थे पौराणिकसमितिमाह—तथाचेति । तन्नेलसार्थमाह—अद्देष्टिति । पूर्वमद्दष्टानि सन्ति पुनर्दष्टानि तान्येव पुनर्नष्टानि तदेव भ्रान्तिविषयतया घटिकायम्रवच्चकीभूतेषु शोकनिमित्तस्य प्रलापस्य नावकाशोऽसीलर्थ ॥ २८ ॥ अर्जुन प्रत्यु-पालम्भ दर्शयित्वा प्रकृतस्थात्मनो दुर्विद्येयस्वात्त प्रत्युपालम्भो न सभवतीति मन्वान सञ्चाह—दुर्विद्येय इति ।

३ नीलकण्डव्यारया (चतुषरी)।
सूर्याद्य । लोका रूपाद्य । निन्वहान्यत्र च आत्मैव सर्वभूताना लयोदयस्थानमित्युच्यते नान्यत् । तत्कथमेषामन्यक्त लयोदयस्थानमित्युच्यते । सत्यम् । अज्ञानाश्रयत्वाद्वह्मणि तथात्वन्यपदेशो न वस्तुगत्या । निह अपरिणामिन कूटस्थस्य मृद्धत्कार्यप्रविलयोदयस्थानत्व मवति । यथोक्तम् 'अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञान
तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥' इति ॥२८॥ ननु वज्रपज्ञरतुल्यस्य सर्वप्रमाणसिद्धस्य वियदादिप्रपञ्चस्य कथ रज्जूरगादिवद्ज्ञानप्रभवत्वेनात्यन्ततुच्छत्वमुच्यते, कथ वा कर्मज्ञानकाण्डापेक्षितमात्मनो यज्ञादिकर्नृत्व श्रवणादिकर्नृत्व चाप-

४ मधुसद्नीव्याख्या।

त्तंत्रामरूपाभ्यामेव व्याकियत' इस्रादिरव्यक्तोपादानता सर्वस्य प्रपश्चस्य दर्शयति । लयस्थानल तु तस्यार्थसिद्धम् । कारण एव कार्यलयस्य दर्शनाद्रन्थान्तरे तु विस्तर । तथा चाज्ञानकिएतलेन तुच्छान्याकाशादिभूतान्यप्युद्दित्य शोको नोचितश्चेत्तत्कार्या-ण्युद्दिरय नोचित इति किमु वक्तव्यमिति भाव । अथवा सर्वदा तेषामव्यक्तरूपेण विद्यमानलाद्वि च्छेदाभावेन तिन्नमित्त प्रलापो नोचित इत्यर्थ । भारतेत्यनेन सबोधयन् ग्रुद्धवशोद्भवत्वेन शास्त्रीयमर्थं प्रतिपत्तुमहींऽसि किमिति न प्रतिपद्यस इति सूचयित ॥ २८ ॥ नतु विद्वासोऽपि बहव शोचन्ति तर्तिक मामेव पुन पुनरेवमुपालमसे, अन्यच इति न्यायात्वद्वचनार्थाप्रतिपत्तिरपि मम न दोष । तत्रान्येषामपि तवेवात्मापरिज्ञानादेव शोक , आत्मप्रतिपादकशास्त्रार्थाप्रतिपत्तिश्च तवाप्यन्येषामिव खाशयदोषा-दिति नोक्तदोषद्वयमित्यभिप्रेत्यात्मनो दुर्विज्ञेयतामाह—एन प्रकृत देहिनमाश्चर्यणाद्भतेन तुल्यतया वर्तमान आविद्यकनानावि-धविरुद्धधर्मवत्तया सन्तमप्यसन्तिमन, स्वप्रकाशचैतन्यरूपमपि जडमिन, आनन्द्धनमपि दु खितमिन, निर्विकारमपि सविकारमिव, नित्यमप्यनित्यमिव, प्रकाशमानमप्यप्रकाशमानमिव, ब्रह्माभिन्नमिप तिद्भिन्नमिव, मुक्तमिप बद्धमिव, अद्वितीयमिप सद्वितीयमिव, सभावितविचित्रानेकाकारप्रतीतिविषय पश्यति । शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामाविद्यक धर्वद्वैतनिषेधेन पर्मात्मस्वरूपमा-त्राकाराया वेदान्तमहावाक्यजन्याया सर्वसुकृतफलभूतायामन्त करणवृत्तौ प्रतिफलित समाविपरिपाकेन साक्षात्करोति, कश्चिच्छमदमादिसाधनसपन्नचरमशरीर कश्चिदेव नतु सर्वे । तथा कश्चिदेन यत्पत्रयति तदाश्चर्यवदिति कियाविशेषणम् । आत्मदर्शनमप्याश्वर्यवदेव यत्खरूपतो मिथ्याभूतमपि सत्यस्य व्यज्जक, आविद्यकमप्यविद्याया विघातक, अविद्यासुपन्नतत्कार्यतया स्वात्मानमप्यपहन्तीति । तथा, य कश्चिदेन पर्यति स आश्चर्यवदिति कर्तृविशेषणम् । यतोऽसौ निवृत्ताविद्यातत्कार्योऽपि आरब्धकर्मश्रबस्यात्तद्वानिव व्यवहरति सर्वदा समाधिनिष्ठोऽपि व्युत्तिष्ठति व्युत्थितोऽपि पुन समाधिमनुभवतीति प्रारब्धकर्म-वैचित्र्याद्विचित्रचरित्र प्राप्तदुष्प्रापज्ञानलात्सकळलोकस्पृहणीयोऽत आश्चर्यवदेव भवति । तदेतत्रयमाश्चर्यमात्मा तज्ज्ञान तज्ज्ञाता ५ माष्योत्कर्पदीपिका ।

व्याख्यात इति चेत् तत्र का परिदेवनेति वाक्यशेषविरोधात् । अदर्शनादापतित इलादिवचनेन, तस्मात्सर्वाणि भूतानीत्युपसहार-स्थेन कार्यकरणसघातबोधकभृतशब्देन चैकार्थलानापत्तेश्वेति गृहाण । यथा भरतादयोऽव्यक्ताद्भूलाऽव्यक्त एव लय गतास्तथेति सूचयन्नाह—भारतेति ॥ २८॥ शुद्धात्मनो दुर्विश्चेयलाङ्गान्तेश्व सर्वसाधारणलान्न ला प्रलेवोपालम्मो युक्त इलाह—आश्चर्यव-

६ श्रीधरीव्याख्या।

स्थितिलक्षण येषाम् । अध्यक्ते निधन लयो येषा तानीमान्येवभूतान्येव तत्र तेषु का परिदेवना क शोकनिमिक्तो विलाप । प्रतिबु-द्धस्य स्वप्नदृष्टवस्तुष्विव शोको न युज्यत इत्यर्थ ॥ २८ ॥ कुतस्तर्हि विद्वासोऽपि लोके शोचित, आत्माज्ञानादेवेत्याशयेनात्मनो ७ अभिनवगुसाचार्यव्यास्था

तस्य व्यक्तता इति । प्रत्युत विकारे शोचनीयस्यभावे । किंच तन्मूलकारण किंचिदिभमतं तदेव तथा क्रमविचित्रस्यभावतया स्वात्ममध्ये दक्षिततत्त्वद्रवन्तस्यष्टिस्थितिसहृतिवैचित्र्य नित्यभेव तथास्यभावभिति कस्य शोच्यता ॥२८॥ एवविध च आश्चर्यवरपश्यति कश्चिवेनमिति ।

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कि त्वामेवैकमुपालमे साधारणे भ्रान्तिनिसित्ते, कथ दुर्विज्ञेयोऽयमात्मेत्यत आह—आश्चर्यवदिति । आश्चर्यवदाश्चर्यमदृष्टपूर्वमद्भुतमकसादृश्यमान तेन तुल्यमाश्चर्यवदाश्चर्यमिवैनमात्मानं पश्यति,

#### २ आन द्गिरिव्यारया।

तथाचात्माज्ञाननिमित्तविप्रलम्भस्य साधारणत्वादसाधारणोपालम्भस्य निरवकाशतेत्याह—कि त्वामेवेति । अहमत्ययवेद्यत्वादात्मनो दुविज्ञेयत्वमसिद्धमिति शङ्कते—कथिमिति । विशिष्टस्यात्मनोऽहमत्ययस्य दृष्टत्वेऽपि केवलस्य तदभावादित्त दुविज्ञेयतेति श्लोकमवतारयति—आहेति । आश्चर्यवदित्याद्येन पादेनात्मविषयदर्शनस्य दुर्लभत्व दर्शयता
द्रष्टुदोलभ्यसुच्यते, द्वितीयेन च तिद्वषययवेदनस्य दुर्लभत्वोक्तेस्तदुपदेष्टुस्तथात्व कथ्यते, तृतीयेन तदीयश्रवणस्य दुर्लभत्वद्वारा श्रोतुविरलता विवक्षिता, श्रवणदर्शनोक्तीना भावेऽपि तिद्वषयसाक्षात्कारस्यात्मन्तायासलभ्यत्व चतुर्थेनाभिवेतमिति विभाग । आत्मगोचरदर्शनादिदुर्लभत्वद्वारा दुर्बोधत्वमात्मन साधयति—आश्चर्यवदिति । सप्रत्यात्मनि

# ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्घरी)।

हूयत इत्याशङ्कशाह—आश्चर्यचिति । कश्चित् ज्ञातात्मतत्त्व एनमतीतानन्तरश्लोकोक्त भूतग्राममाश्चर्यवत् आश्चर्य-

चिति परमदुरिक्षेयमात्मान ल कथमनायासेन जानीया इल्यिभाय । एवमुपदेष्टुरभावाद्प्यात्मा दुर्विक्षेय । यो ह्यात्मान जानाति स एव तमन्यसे नुव ब्रूयात्, अक्स्योपदेष्ट्रलासमवात् । जानसु समाहितिचित्त प्रायेण कथ बवीतु । व्युत्थितिचित्तोऽिप परेण ज्ञातुमशक्य । यथाकथिचि ज्ञातोऽिष लाभपूजाख्यात्यादिप्रयोजनानपेक्षलाच बवीलेव, कथिचत्कारुण्यमात्रण ब्रुवस्तु परमे- धरनदल्यन्तदुर्लभएवेल्याह—आश्चर्यवद्वद्वित तथेव चान्य इति । यथा जानाति तथेव वदति । एनिमल्यनुकर्षणा- र्यथ्यनर । स चान्य सर्वज्ञजनविलक्षणो नतु य पश्यति ततोऽन्य इति व्याघातात् । तत्रापि कर्मणि कियाया कर्तिर चार्थ्ययवदिति योज्यम् । तत्र कर्मण कर्तृश्च प्रागाश्चर्यल व्याख्यात, कियायासु व्याख्यायते । सर्वशब्दा- वाच्यस्य शुद्धस्थात्मनो यद्वचन तदार्थ्यवत् । तथाच श्रुति 'यतो वाचो निवर्तन्ते । क्षप्राप्य मनसा सह' इति ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

दिति । आश्चर्यमद्भतमदृष्टपूर्वमकस्मादृर्यमान तेन तुल्यमाश्चर्यवत् । कश्चिदेनमात्मानमाश्चर्यवत्पर्यति । तयैव चान्य एनमाश्चर्यवद्ध-दति । अन्यश्चैनमाधर्यवच्छुणोति । श्रुलोक्ला दृष्ट्वाप्येन कश्चित्प्रतिबन्यवशाच वेद साक्षाच जानाति । 'ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्' इति व्याससूत्रात् फलोन्मुख विद्याविरुद्धफलल कर्म प्रस्तुत तेन प्रतिबन्ध प्रस्तुतप्रतिबन्ध तद्भावे 'ऐहिकमस्मिनेव जन्मनि विद्या जायते सति तु तस्मिञ्जन्मान्तरेऽपि सा जायते, कुत , तद्दर्शनात्, प्रतिबन्यतदभावाभ्यामुभयविधविद्याजन्मन श्रुतो दर्शनात् 'गर्भस्थ एव वामदेव प्रतिपेदे ब्रह्मभावम्' इति वदन्ती श्रुति सति प्रतिबन्धे जन्मान्तरसचितसाधनाजनमान्तरे विद्यो-त्पत्तिं दर्शयतीति तद्य । यद्वा योऽयमात्मान पर्यति म आश्चर्यतुल्य एवमप्रेऽपि यो वदति यश्च श्रणोति सोऽनेकशतसहस्रेषु कश्चि-देव, यश्चोक्ला श्रुला परयति परोक्षज्ञानवान् भवति स ततोऽपि दुर्लम , यस्तु साक्षात्करोति स तु ततोऽपि दुर्लम इसाइ— श्रुत्वापीति । अतो दुवाव आत्मेत्यभिप्राय । तथाच प्रथमपक्षे प्रथमपादेनात्मविषयकपरोक्षदर्शनस्य तथैव द्वितीयेन वदनस्य तृतीयेन अवणस्य च दुर्छभल चतुर्येन साक्षात्कारस्य चात्यन्तदाँर्छभ्य च दर्शयता द्रष्ट्रवेक्त श्रोतु साक्षात्कर्तुर्विरलतोच्यते। तद्वारा चात्मनो दुविह्नेयल कर यते । द्वितीयपक्षे लाल्मनि चतुर्णा दुर्कमलकथनेन तदीय दुर्बो बलमुच्यत इति विवेक । इत्थ च श्रुत्यैकार्थ-लमस्या स्मृते सम्यगुपपचते। तथाच श्रुति 'श्रवणायापि बहुमिर्यो न लभ्य श्रुण्वन्तोऽपि बह्वो य न विद्यु । आश्रयोंऽस्य यक्ता दुशलोऽस्य लब्बा आश्वर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ' इति । विद्वता चेय भगवत्पादै —प्रायेण ह्येवविधएव लोक , यस्तु श्रेयोधी सोऽने रुशतसहस्रेषु रुश्विदेवात्मविद्भवति लिद्धिधः यस्मादिलाहः । श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुमपि यो न लभ्यः आत्मा बहुभिरनेकै . भ्रण्वन्तो बह्वोऽनेकेऽन्ये यमात्मान न विद्युर्न विन्दन्ति अभागिनोऽसस्क्रतात्मानो न विजानीयु । किचास्य वक्ताप्याश्चर्योऽश्चतव-देवानेकेषु कथिदेव भवति । तथा श्रुलाप्यस्थात्मन कुशलो निपुण एवानेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति । तस्मादाश्चर्यो ज्ञाता कथिटेव कुशलानुशिष्ट कुशलेन निपुणेनाचायेणानुशिष्ट सन्नित्यर्थ इति । तथाच श्रवणायापीत्यादेरर्थ आश्वर्यवत्कश्चिदेन भ्रणोतीति, भ्रण्वन्तोऽपीत्यादे श्रुलाप्येन चेद न चेव कश्चिदिति, आश्चर्यो वक्तेत्यस्य आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य इति, कुशलोऽ-स्येत्यादेराश्वर्यवत्पश्यति कथिदेनमिति, आश्वर्यो ज्ञाता कुशलानुबिष्ट इत्येतन्तु कुशल इत्यादेर्व्याख्यान, तस्मादित्यादिभाप्यात् । यद्वा लञ्बा परोक्षज्ञानवान्, ज्ञाता साक्षात्कर्ता । आश्चर्यवत्पस्यतीत्यत्रापि द्विविच दर्शन वक्ष्यते श्रुत्येकवाक्यतार्थम् । अस्मिन्पक्षे 'परोक्षे-णापरोक्षेण वाऽस्य दर्शन' द्रष्टावात्यन्तदुर्लभ , परोक्षेणास्य दर्शन द्रष्टा वा कृतो दुर्लभ इत्यत आह—आश्चर्यवहदतीत्वादि ।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

द्धिहेयतामाह--आश्चर्यवदिति । कश्चिदेनमात्मान शास्त्राचार्यापदेशाभ्या पत्रयन्नाश्चयवत्पत्रयति । सवगतस्य निलकानानन्दस्वभा-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

### कश्चिद्शश्चर्यवदेन विदिति, तथैव चान्य आश्चर्यवश्चेनमन्य श्रणोति, श्रुत्वा द्रष्ट्रोक्त्वाच्येनं वेद

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

मद्भुत स्वप्नमायेन्द्रजालादिक तेन तुल्य आश्चर्यवत् तथाभृत पश्यति । तथा कश्चिदेन आश्चर्यवद्भदति सस्वेन अस-स्वेन वा निर्वक्तुमशक्यमपि अनिर्वचनीयेनैव छोकाप्रसिद्धेन रूपेणोपपादयति । तथाहि रज्जूरगवत्प्रपञ्च सश्चेत् 'नेह मानास्ति किंचन' इतिश्रुत्या न बाध्येत, असश्चेन्न प्रतीयेत, तसाद्निर्वचनीयोऽयमिति । तदिद सर्वव्यवहारास्पदसापि प्रपञ्चस मिध्यात्वोपपादनमत्याश्चर्यमित्यर्थ । तथा एन प्रपञ्चमन्य आश्चर्यवत् शुणोति । 'इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इद सर्व यद्यमात्मा' इति प्रत्यक्षेणानात्मतया उपलभ्यमानसापि प्रपञ्चस यत् प्रत्यगभिन्नत्वेन श्रवण तद्त्यन्तमा-श्चर्यम् । नहीय श्रुति 'यजमान प्रस्तर ' इत्यादिवदुपचरितार्था । प्रपञ्चसात्मन पृथक्त्वे 'आत्मनो वा अरे दर्श-नेन अवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदित भवति इत्येकविज्ञानात्सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपरोधापत्ते । नच प्रतिज्ञाप्यौप-चारिकी । प्रदेशान्तरे श्रुतस 'यथा सोम्यैकेन मृत्यिण्डेन सर्व मृन्मय विज्ञात सात्' इति दृष्टान्तस्रोपरोधापत्ते । तसात्प्रतिज्ञादृष्टान्तनिगमनानामेकवाक्यत्वात् न प्रपञ्चसात्मान्यत्वम् । तच भेद्ग्राहिप्रत्यक्षविरोघादाश्चर्यमिव शृणोति । तथा कश्चिदेन प्रपञ्च प्रत्यगनन्यत्वेन श्रुत्वा अपिशब्दात् उक्त्वा स्वप्नादिदद्यान्तैरुपपाच दृष्ट्वा ध्यानेन च साक्षात्क्र-त्वापि तत्त्वतो न वेद न जानाति । तथाहि प्राप्तापि प्रज्ञा तीव्रविक्षेपवत परिहीयत इति वश्यति । तस्मादात्मै-क्यात्सभवत्येव प्रपञ्चस रज्जूरगादितुल्यत्वेन तुच्छत्वम् । यद्वा एन आत्मान कर्तृत्वभोक्तृत्वदु खित्वानित्यत्वजङत्व-सङ्गित्वपरिच्छिन्नत्वादिधर्मवत्त्रया प्रसिद्धमपि तत्त्वमसीत्यागमोत्थया ब्रह्माकारान्त करणवृत्त्या ब्रह्मविद्याख्यया अकर्तार-मभोक्तारमानन्दघन सत्यचिद्रूपमसङ्गमनन्तमपरोक्षीकरोतीति महदाश्चर्यम् । यत् पश्यति तदाश्चर्यवदिति क्रिया विशेषण वा । आविद्यकमपि दर्शनमविद्या स्वात्मान च कतकरजोवन्निवर्तयतीति । यद्वा य पश्यति स आश्चर्यव-दिति कर्तृविशेषणम् । यत एक एव विद्वान् समाधिव्युत्थानयो परस्परविरुद्धमात्मनो ब्रह्मभाव जीवभाव च याव-दार्ब्यकर्मक्षयमनुभवतीति तथा वाष्प्रनसातीतमप्यात्मान यद्वाचा वदति तद्प्याश्चर्यम् । अगृहीतसगतिकेनापि-शब्देन यथा सप्त प्रबोध्यते तद्वत् । यथोक्त वार्तिके 'अगृहीत्वैव सबन्धमिभधानाभिधेययो । हिस्वा निद्रा प्रबु-ध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता परे. ॥ जाग्रद्वन्न यत शब्द सुषुप्ते वेत्ति कश्चन । ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवे-क्कलम् ॥ अविद्याघातिन शब्दाद्याह ब्रह्मेति धीर्भवेत् । नश्यत्यविद्यया सार्धे हत्वा रोगमिवोषधम् ॥' इति । तथा य शृणोति सोऽपि आश्चर्यवत् अतिदुर्लम इत्यर्थ । 'श्रवणायापि बहुमिर्यो न लभ्य ' इति श्रुते । 'श्रण्वन्तोऽपि बहुवो य न विद्यु १ इति श्रुतिद्वितीयपादार्थे सगृह्णाति—श्रुत्वाप्येनिमिति । 'आश्रयों वक्ता कुरालोऽस लब्धा

४ मधुसूद्रनीव्यारया। केनापि शब्देनावाच्यस्य गुद्धस्यात्मनो विशिष्टशक्तेन पदेन जहद्जहत्स्वार्थलक्षणया किन्पतसवन्धेन लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेणैव प्रतिपादन तदिप निर्विकल्पकसाक्षात्काररूपमत्याश्चर्यमित्यर्थ । अथवा विना शक्ति विना लक्षणा विना सबन्धान्तर सुषुप्तो-त्थापकवाक्यवत्तत्त्वमस्यादिवाक्येन यदात्मतत्त्वप्रतिपादन तदाश्चर्यवत् । शब्दशक्तरिचिन्त्यलात् । नच विना सबन्ध बोधनेऽतिप्रसङ्ग लक्षणापक्षेऽपि तुल्यलात् शक्यसवन्धरूपानेकसाधारणलात् । तात्पर्यविशेषात्रियम इतिचेत् न । तस्यापि सर्वान्प्रत्यविशेषात् । कश्चिदेव तात्पर्यविशेषमवधारयति न सर्व इतिचेद्धन्त तर्हि पुरुषगत एव कश्चिद्विशेषो निर्दोषलरूपो नियामक सचास्मिन्पक्षेऽपि न दण्डवारित । तथाच यादशस्य ग्रुद्धान्त करणस्य तात्पर्यानुसन्धानपुर सर लक्षणया वाक्यार्थ-बोधो भवद्भिरङ्गीक्रियते तादृशस्यैव केवल शब्दिविशेषोऽखण्डसाक्षात्कार विनापि सबन्धेन जनयतीति किमनुपपन्नम् । एतस्मिन्पक्षे शब्द रूत्याविषयलात् 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इति स्रतरामुपपन्नम् । अय च भगवद्भिप्रायो वार्तिककारै प्रपश्चित 'दुर्बळलादिवयाया आत्मलाद्वोधरूपिण । शब्दशक्तरिचन्खलाद्विद्मस्त मोहहानत ॥ अगृहीलैव सबन्धमिमधा-नाभिषेययों । हिला निद्रा प्रबुध्यन्ते सुषुप्तेर्बोधिता परै ॥ जायद्वन यत शब्द सुषुप्तौ वेत्ति कश्चन । ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत्फलम् ॥ अविद्याघातिन शब्दादाह ब्रह्मेति धीर्भवेत् । नश्यत्यविद्यया सार्ध हला रोगमिवौष-धम् ॥' इत्यादिना प्रनथेन । तदेव वचनविषयस्य वक्तुर्वचनिकयायाश्वात्याश्वर्यरूपलादात्मनो दुर्विज्ञानलमुक्ला श्रोतुर्दुर्मिलला-दपि तदाह—आश्चर्यवचैनमन्य श्रणोति श्रुलाप्येन वेदेति । अन्यो द्रष्टुर्वक्तुश्च मुक्ताद्विलक्षणो मुमुक्षुर्वकार ब्रह्मविद विधिवदुपसृत्य एन राणोति श्रवणाख्यविचारविषयीकरोति । वेदान्तवाक्यतात्पर्यनिश्वयेनावधारयतीति यावत् । श्रुला ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तोऽस्य कथन वक्ता वा श्रवण श्रोता वा दुर्लभोऽत इलार्थ । अपरोक्षेणास्य दर्शनस्य द्रष्टुर्वालन्तदौर्लभ्ये हेतुमाह—श्रुत्वापीति ।

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

वचैव कश्चित्। अथवा योऽयमात्मानं पद्दयति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति यश्च श्रुणोति सोऽनेक-

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

द्रष्टुर्वेकु श्रोतु साक्षात्कर्तुश्च दुर्लेभत्वाभिधानेन तदीय दुर्बोधत्व कथयति—अथवेति । व्याल्यानद्वयेऽपि फलित-४ मधुसुदुनीव्याल्या ।

चैन मनननिदिष्यासनपरिपाकाद्वेदापि साक्षात्करोत्यपि आश्चर्यवत् । तथाच 'आश्चर्यवत्पश्यित कश्चिदेनम्' इति व्याख्यातम् । अत्रापि कर्तुराश्चर्येष्ठपल्यमनेकजनमानुष्ठितसुकृतक्षालितमनोमलतयातिदुर्लभलात् । तथाच वक्यिति 'मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चियति सिद्धये । यततामपि सिद्धाना कश्चिन्मा नेति तत्त्वत ॥' इति । 'अनणायापि बहुमियों न लभ्य श्रण्वन्तोऽपि बहुवो य न विद्यु ', 'आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुक्रिष्ट ' इति श्रुतेश्च । एव अनणश्रोतव्ययो-राश्चर्येल प्राग्वबाख्येयम् । ननु य अनणमननादिक करोति स आत्मान वेदेति किमाश्चर्यमत आह्—नचेव कश्चिदिति । चक्तर कियाकमेपदयोरनुषद्वार्थं । कश्चिदेन नैव वेद अनणादिक कुर्वचपि, तदकुर्वस्तु न वेदेति किमु वक्तव्यम् । 'ऐहिकम-प्रसुत्तप्रतिबन्धे तद्दर्शनात्' इति न्यायात् । उक्तच वार्तिककारे 'कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तिद्ध बन्धपरिक्षयात् । असाविप च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽथवा ॥' इति । अनणादिकुर्वतामपि प्रतिबन्धपरिक्षयादेव ज्ञान जायते अन्यथा तु न । सच प्रतिबन्धपरिक्षय कस्यचिद्भत् एव यथा हिरण्यगर्भस्य । कस्यचिद्भावी यथा वामदेवस्य । कस्यचिद्वर्तते यथा श्वेतकेतो । तथा च प्रतिबन्धस्यस्थातिदुर्लभलात् 'ज्ञानमुत्यवे पुसा क्षयात्पापस्य कर्मण ' इति स्मृतेश्च दुर्विज्ञेयोऽयमात्मेति निर्गलितोऽर्थ ।

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका।

श्रुला उक्ला परोक्षेण दृष्ट्राप्येन कश्चिदभागी असस्कृतात्मा लोको नचैव जानातीति । अत साक्षादस्य दर्शन द्रष्टा वात्यन्तदुर्लभ इत्यर्थ । एतेन यदि श्रुलाप्येन नेद न चैव कश्चिदिखेन व्याख्यायेत तदा 'आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट ' इति श्रुत्येकवाक्यता न स्यात् । 'यततामपि सिद्धाना कश्चिनमा वेत्ति तत्त्वत ' इति भगवद्वचनविरोधश्चेति प्रत्युक्तम् । य आत्मान पर्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति यश्च राणोति सोऽनेकसहस्रेषु कश्चिदेवेति भाष्यात्स्मृतिविरोधानवकाशाच । अत्र केचिद्वर्णयन्ति । एन प्रकृत देहिन आश्चर्येणाद्धतेन तुल्यतया वर्तमान आविद्यकनानाविरुद्धधर्मवत्तया सन्तमप्यसन्तामिव खप्रकाशचैतन्यरूपमपि जडमिवानन्दरूप-मिप दु खितमिवेत्याद्यसभावितविचित्रानेकाकारप्रतीतिविषय पर्यति, शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामाविद्यकसर्वद्वैतनिषेधेन परमात्मख-रूपाकाराया वेदान्तमहावाक्यजन्याया सर्वेसुकृतफलभूतायामन्त करणरूत्तौ प्रतिफलित समाधिपरिपाकेन साक्षात्करोति । कश्चिच्छमदमादिसाधनसपन्नचरमशरीर कश्चिदेव मर्खो नतु सर्व । तथा कश्चिदेन यत्परयति तदाश्चर्यवदिति कियाविशेषणम् । आविद्यकमि दर्शनमविद्या खात्मान च निवर्तयतीति । तथा य कश्चिदेन पर्यति स आश्चर्यविदिति कर्तृविरोषणम् । यत एकएव विद्वात समाधिव्यत्थानयो परस्परविरुद्धमात्मनो ब्रह्मभाव जीवभाव च यावत्प्रारुधकर्मक्षयमतुभवतीति तदेतत्र्रयमप्याश्चर्यमात्मा तुज्ज्ञान ज्ञाता चेति। एवमप्रेऽपि कर्मणि कियाया कर्तरि चाश्वर्यवदिति योज्यम् । सर्वशब्दावाच्यस्य शुद्धस्यात्मनो यद्वदन तदाश्वर्यवत् श्रुलाप्येन वेद श्रुलाचैन मनननिदिध्यासनपरिपाकाद्वेदापि साक्षात्करोत्यपि आश्चर्यवत् । तथा चाश्चर्यवत्पर्यति कश्चिदेनमित्यत्र व्याख्यातम् । ननु य श्रवणादिक करोति स आत्मान वेदेति किमाश्वर्यमत आह—नचैव कश्चिदिति । चकार कियाकर्मपदयो-रनुषद्वार्थं । कश्चिदेन नैव वेद श्रवणादिक कुर्वन्निप तदकुर्वन्न वेदेति किस वक्तव्यम् । अथवा नचैव कश्चिदिव्यस्य सर्वत्र सबन्ध । कश्चिदेन न पर्यति, न वदति, न शृणोति, श्रुलापि न वेदेति पञ्च प्रकारा उक्ता । कश्चित्पर्यस्येव न वदति, कश्चित्प-इयति वदति च, कश्चित्तद्वचन श्टणोति तदर्थं जानाति च, कश्चित् श्रुलापि न जानाति, कश्चित्त, सर्वबहिर्भूत इति तत्रेदमवधेयम् । आश्चर्यमद्भतमदृष्टमकस्मादुर्यमान तेन तुल्यमाश्चर्यवत् यो वदति यश्च श्रणोति स सहस्रेषु कश्चिदेवेत्यादिवदद्भिराचायै कर्तृ-किययोगश्चर्यवत्त्व दुर्लभल प्रदिशतम् । 'श्रवणायापि बहुभियाँ न ल+यते' इति श्रुत्यनुरोधात् , आत्मनस्त कर्तृकियाविरललद्वारैव दुर्ज्ञेयल् नतु साक्षात्, आश्वर्यवत्पदविशेष्यलेन श्रुतौ तथालासभवात्तदेकवाक्यतानापत्ते । तस्मादाश्वर्यवत्पदस्य विरुद्धधर्माश्वर्य-परल कमीविशेषणल चावदतामाचार्याणा न्यूनता न शङ्कनीया। यदिप वेदेखस्य पृथकरणादि तदिप क्रेशमात्र तद्विनापि श्रुखेकवाक्यताया निरूपितलात्, यदपि नचैव कश्चिदिलस्य सर्वत्र सबन्ध इल्यादि तदपि न आश्चर्यविदलाद्युक्तया बहुव एन न पश्यन्ति इलादेरर्थस्य स्पष्टप्रतीते क्रिष्टकल्पनया पक्षान्तरप्रदर्शनस्य वैयर्थ्यात्, कश्चिदेन पश्यतीलादिनोपपादिते सर्वबिहर्भूते श्च-लापि न वेदेखस्योक्तलेन चतुर्थप्रकारानर्थक्याचेति दिक्। एतेन कैश्विदेनमात्मान शास्त्राचार्योपदेशाभ्या पश्यनाश्वर्यवत्पश्यति सर्वग-तस्य नित्यज्ञानानन्दस्त्रभावस्यात्मनोऽञौकिकलादैन्द्रजाळिकवद्घटमान पश्यन्तिव विस्मयेन पश्यति असभावनाभिभूतलादित्यादिभा-घ्यक्रद्भि कृतो न व्याख्यातमिति प्रत्युक्तम् । अत्रापि मूलश्रुत्येकवाक्यलाभावापत्तेस्तुल्यलात् । अन्ये तु वज्रपञ्चरतुल्यस्य सर्वप्रमाण-सिद्धस्य वियदादिप्रपश्चस्य कथ रजूरगादिवदज्ञानप्रभवलेनात्यन्ततुन्छत्वमुच्यते कथवा कर्मज्ञानकाण्डापेक्षितमात्मनो यज्ञादिकर्तृत्व चापह्नयत इत्याराङ्गाह-आश्चयवदिति । कश्चिज्ज्ञातात्मतत्त्व एन अतीतानन्तरश्चोकोक्त भूतप्राममाश्चर्य अद्भतं स्वप्नमायेन्द्र-

# देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तसात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमईसि ॥ ३०॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

सहस्रेषु कश्चिदेव भवति। अतो दुर्वोध आत्मेत्यभिप्रायः ॥२९॥ अथेदानीं प्रकरणार्थमुपसंहरन्त्र्ते— देहीति। देही शरीरी नित्य सर्वावस्थासवध्यो निरवयवत्वाशित्यत्वाच, तत्रावध्योऽयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात्स्थावरादिषु स्थितोऽपि सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्ययं देही न वध्यो यसात्तसाद्गीष्मादीनि सर्वाणि भूतान्युद्दिय न त्वं शोचितुमर्हसि॥ ३०॥ इह परमार्थतस्वापेक्षायां

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

माह—अत इति ॥ २९ ॥ श्लोकान्तरमुत्थापयित—अश्लोति । आत्मनो दुर्जानत्वप्रदर्शनानन्तरमिति यावत् । वस्तुवृत्तापेक्षया शोकमोहयोरकर्तव्यत्व प्रकरणार्थं । देहे वध्यमानेऽपि देहिनो वध्यत्वाभावे फलितमाह—यस्मा-दिति । हेतुभाग विभजते—सर्वस्थेति । फलितप्रदर्शनपर श्लोकार्थं व्याच्छे—तस्माद्गीष्मादीनीति ॥ ३० ॥ श्लोकान्तरमवतारयन्वृत्त कीर्तथिति—इहेति । पूर्वश्लोक सप्तम्यर्थं , यत्पारमार्थिक तत्त्व तद्पेक्षायामेव केवल शोक-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

आश्चर्यो ज्ञाता कुशलेनानुशिष्टः इति, उत्तरार्घस्तु स्लोकपूर्वार्धेन सगृहीत इति ज्ञेयम् । दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा, अतस्त्व तज्ज्ञानार्थ यतस्त्रेति भाव ॥ २९ ॥ प्रकृतमर्थमुपसहरति—देहीति । सर्वाणि भूतानि कथमेते दीना अल्पबला बलवत्तरेण मया हन्तव्याः, कथमेषा पुत्रादय एतैर्विना जीविष्यन्ति, कथ वाह भीष्मादिभिर्गुरुभिर्निना जीवि-ष्यामीति शोचितुं नाईसील्पर्थ ॥ ३०॥ अर्जुनस्य अनात्मनि देहे आत्मधीरूपो मोहो निवारित । इदानीं

४ मधुसूद्नीव्यारया।

यदि तु 'शुलाप्येन वेद न चैव कश्चित्' इसेव व्याख्यायेत तदा 'आश्चर्यो ज्ञाता कुश्चानुशिष्ट ' इति शुस्येकवाक्यता न स्यात् । 'यततामिप सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत ' इति भगवद्वचनविरोधश्चेति विद्वद्भिरविनय क्षन्तव्य । अथवा न चैव कश्चिदिसस्य सर्वत्र सबन्ध । कश्चिद्देन न पश्चिति, न वदति, न राणोति, शुलापि न वेदेति पश्चप्रकारा उत्ता । कश्चित्त्यस्ययेव न वदति, कश्चित्त्यस्यति च वदति च, कश्चित्तद्वचनं राणोति च तदर्थं जानाति च, कश्चित्त्र्युलापि न जानाति च, कश्चित्त्र्युलापि न जानाति च, कश्चित्त्रुलापि च जानाति च, कश्चित्त्रुलापि च जानाति च, कश्चित्त्रुलापि च जानाति च, कश्चित्त्रुलापि च जानाति च, कश्चित्र्याल्यात् श्लोक । चतर्थपादे त दृष्टोक्ला श्रलापीति योजना ॥ २९॥ इदानीं सर्वप्राणिसाधारणञ्चमनिवृत्तिसा-

न, कश्चित्त सर्वबिहर्भूत इति । अविद्वत्पक्षे लसभावनाविपरीतभावनाभिभूतलादाश्चर्यतुल्यल दर्शनवदनश्रवणेष्विति निगदच्याख्यात श्लोक । चतुर्थपादे तु दृष्ट्रोक्ला श्रुलापीति योजना ॥ २९ ॥ इदानीं सर्वप्राणिसाधारणञ्चमनिद्वत्तिसा-धनमुत्तसुपसहरति—सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्यय देही लिक्न देहोपाधिरात्मा वध्यो न भवतीति । निख नियतम् । यस्मात्तसात्मवाणि भूतानि स्थूलानि सूक्ष्माणि च भीष्मादिभावापन्नान्युद्दिर्य ल न शोचितुमर्हिष स्थूलदेहस्याशोच्यलमपरिहार्यलात्, लिङ्गदेहस्याशोच्यलमात्मवदेवावध्यलादिति न स्थूलदेहस्य लिङ्गदेहस्यात्मनो वा शोच्यल युक्तमिति भाव ॥ ३०॥ तदेव स्थूलसूक्ष्मशरीराद्वयतत्कारणाविद्याख्योपाधित्रयाविनेकेन मिथ्याभृतस्यापि

व्यल युक्तामात मान स २०॥ तपन स्यूप्लास्नररास्यनः ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

जाळादिक तेन तुल्यमाश्चर्यवत्तथाभूत पश्यति । तथा कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वति सत्त्वेनासत्त्वेन वा निर्वक्तमशस्यमप्यनिर्वचनीयलेनैव लोकाप्रसिद्धेन रूपेणोपपादयति । तथा एन प्रपन्नमन्य आश्चर्यवच्छुणोति । 'इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इद्र सर्वं यदयमात्मा' इति । प्रत्यक्षेणानात्मतयोपलभ्यमानस्यापि प्रपन्नस्य यत्प्रत्यमिन्नलेन श्रवण तदत्यन्तमाश्चर्य । तथा कश्चिदेन प्रपन्न प्रत्यमनन्यलेन श्रुलापिश्चरतुक्त हृष्ट्वापि तत्त्वतो न वेदेति वर्णयन्ति तद्यपि सर्वमुपेश्यम् । 'देही नित्यम्' इति श्लोकस्थभूतानीत्यनुरोधेनातीतान्मन्तरश्लोकस्थभूतानीत्यस्य कार्यकरणस्यातपरलेन व्याख्यातलात् प्रपन्नस्यानुत्तेरेनदिदेशानुपपत्ते एनमित्यनेन बह्वभ्यस्यातमन्त्रत्यागेन प्रकरणविरोधात् बह्वभ्याहारप्रस्तलादुपलभ्यमानमूलभूतश्चितिवरोधात् एतद्याख्यातृमिरप्यरुच्या यहेत्यादिपक्षान्तरस्वीकारान्च पक्षान्तरः च केषाचिद्याख्यानमन्दितमिति निर्मत्सरैर्विद्वद्याकलनीयम् ॥ २९ ॥ उपसहरति—देहीति । देही भातमा देहे वध्यमानेऽपि सर्वाणि भूतानि मीष्मादीनि देहाश्च भरतादिदेहवद्गिला एवेति । तानुदिर्यापि शोचित् नार्हसीति भारतेतिसबोधनेन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

बस्यात्मनोऽछौकिकत्वादैन्द्रजालिकवदघटमान परयन्निव विसयेन परयति असंभावनाभिभृतत्वात् । तथा आश्चर्यवदन्यो वदति च भूगोति च । अन्य कश्चित्पुनर्विपरीतभावनाभिभृत श्वत्वापि नैव वेद । चशब्दादुक्त्वापि न सम्यग्वेदेति द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥ तदेव दुर्वो-भमात्मतत्त्व सक्षेपेणोपदिशन्नशोच्यत्वसुपसंहरति—देहीति ॥ ३० ॥ यचोक्तमर्जुनेन 'वेपशुश्च शरीरे मे रोमहर्वश्च जायते' इति

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

नतु यथेवसयमातमा अविनाशी किमिति सर्वेण तथैव नोपलभ्यते । यत अङ्कुतवत्कश्चिदेव पश्यति । श्चत्वापि न कश्चिजानाति न वेति भ० गी० १२

## खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

शोको वा मोहो वा न संभवतीत्युक्तं, न केवल परमार्थतत्त्वापेक्षायामेव किंतु—खधर्मसिति । खधर्मः मिप स्त्रो धर्मः क्षत्रियस्य धर्मां युद्धं, तमप्यवेक्ष्य त्व न विकम्पितु प्रचलितुं नाईसि धर्म्यात्क्षत्रियस्य स्वाभाविकाद्धर्मादात्मस्वाभाव्यादित्यभिप्रायः, तच्च युद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थं प्रजारक्षणार्थं चेति धर्माद्वनेपतं परं धर्म्यं तसाद्धर्माद्यदाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते । हि यसात् ॥ ३१ ॥ कुतश्च

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

मोहपोरसभवो न भवति किंतु स्वधर्ममि चावेक्ष्येति सबन्ध । स्वकीय क्षात्रधर्ममनुसंघाय ततश्रक् परिहर्तद्ध-मिल्रथं । यद्धि क्षत्रियस्य धर्मादनपेत श्रेय साधन तदेव मयानुवर्तितस्यमिलाशङ्काह—धर्म्यदिति । जातिप्रयुक्त स्वाभाविक स्वधर्ममेव विश्वनिष्ट—क्षत्रियस्येति । पुनर्नकारोपादानमन्वयार्थम् । प्रचित्रमयोग्यस्य प्रतियोगिन दर्भयति—स्वाभाविकादिति । स्वाभाविकत्वमशास्त्रीयत्वमिति शङ्का वारियतु तात्पर्यमाह—आत्मेति । आत्मन स्वस्यार्जनस्य स्वाभाव्य क्षत्रियस्वभावप्रयुक्त वर्णाश्रमोचित कर्म तस्मादिल्यं । धर्मार्थं प्रजापरिपालनार्थं च प्रयत-मानस्य युद्धादुपरिरसा श्रद्धातव्येत्वाशङ्काह—तस्रोति । ततोऽपि श्रेयस्कर किंचिदनुष्टातु युद्धादुपरितरुचितेत्वाः शङ्काह—तस्मादिति । तस्माद्युद्धात्प्रचलनमनुचितमिति शेष ॥ ३१ ॥ युद्धस्य गुर्वाद्यनेकप्राणिहिंसात्मकस्याहिंसा-३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

स्वधमें युद्धे अधर्मधीरूपं मोह निवारयति—स्वधर्ममपीत्यादिना। युद्ध क्षत्रियस स्वो धर्मः तमवेक्ष्यापि विक-म्पितुं चित्रतु नाईसि । यसात् धर्म्यात् धर्मादनपेताद्युद्धादन्यत् क्षत्रियस श्रेयः प्रशस्ततर नास्ति ॥ ३१ ॥ ४ मधसदनीव्याख्या।

निराकर्तु मुपाधित्रयविवेकेनात्मखरूपमि सत्यत्वात्मधर्मलादिप्रतिभासरूप सर्वप्राणिसाधारणमर्जुनस्य भ्रम हिंसादिबाहु ल्येनाधर्मलप्रतिभासरूपमर्जुनस्यैव करुणादिदोषनिबन्धनमसाधारण हितवान् । सप्रति युद्धाख्ये खधर्मे भ्रम निराकर्तुं हिंसादिमत्त्वेऽपि युद्धस्य स्वधर्मलेनाधर्मलाभाव बोधयति भगवान्—न केवलं परमार्थतत्त्वमेवावेक्ष्य किंतु खधर्ममिप क्षत्रियधर्ममिप युद्धापराङ्काखलरूपमवेश्य शास्त्रत पर्यालोच्य विकम्पितु विचलितु धर्मादावधर्म-लभ्रान्या निवर्तितु नार्हिस । तत्रैव सति 'यद्यप्येते न पर्यन्ति' इसादिना 'नरके नियत वासो भवति' इसन्तेन युद्धस्य पापहेतुल लया यदुक्त, 'कथ भीष्ममह सख्ये' इलादिना गुरुवधन्नहावधायकरण यदभिसहित तत्सर्वे धर्मशास्त्रा-पर्यालोचनादेवोक्तम् । कस्मात् । हि यस्मात् धर्म्यादपराङ्माखलधर्मादनपेताद्यदादन्यत्क्षत्रियस्य श्रेय श्रेय साधन न विद्यते । युद्धमेव हि पृथिवीजयद्वारेण प्रजारक्षणबाह्मणञ्जूषादिक्षात्रधर्मनिर्वाहकामिति तदेव क्षत्रियस्य प्रशस्ततरमिस्यमिप्राय । तथा-चोक्त पराशरेण-'क्षत्रियो हि प्रजा रक्षञ्चास्त्रपाणि प्रदण्डवान् । निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत् ॥' मननापि--'समोत्तमाधमै राजा चाहृत पालयन्त्रजा । न निवर्तेत संप्रामारक्षात्र धर्ममनुस्मरन् ॥ संप्रामेष्वनिवर्तिल प्रजानां चैव पालनम् । ग्रुश्रूषा ब्राह्मणाना च राज्ञ श्रेयस्करं परम् ॥' इत्यादिना । राजशब्दश्च क्षत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितम-विष्ट्यधिकरणे । तेन भूमिपालस्यैवाय धर्म इति न भ्रमितव्यम् । उदाहृतवचनेऽपि क्षत्रियो हीति क्षात्रं धर्ममिति च स्पष्टं लिङ्गम् । तस्मात्वनियस्य युद्धं प्रशस्तो धर्म इति साधु भगवताभिहितम् 'अपशवोऽन्ये गोअश्वभ्य पशवो गोअश्वा ' इतिवरप्रशसालक्षणया युद्धादन्यच्छ्रेय साधन न विद्यत इत्युक्तमिति न दोष । एतेन युद्धात्प्रशस्ततरं किंचिदनुष्ठातुं ततो ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ध्वनितम् ॥३०॥ इत्यमात्मतत्त्वापेक्षाया शोकमोहौ न संभवत इत्युक्तम् । न केवलमात्मतत्त्वापेक्षायामेव किंतु खधर्ममिप चावेक्ष्येत्याह—खधर्ममपीति । यत्तुं केश्वित्सर्वप्राणिसाधारण अम निराक्तर्वार्ज्ञनस्यैवासाधारण अम निराकरोतीत्युक्त तत्पूर्वोक्तयुक्तया निरसनीयम् । खधर्म क्षत्रियस्य धर्मयुद्ध धर्मशास्त्रादवेक्ष्य विचार्य शोकमोद्याभिभूत खधर्माचिलितु नाईसि । यसात्प्रथिवीजय-द्वारा युद्धस्य यज्ञादिधर्मार्थलेन बाह्मणादिप्रजारक्षणार्थलेन च धर्मादनपेताद्युद्धादन्यच्छ्रेय साधनं युद्धसदश क्षत्रियस्य न भवती-६ श्रीधरीक्याक्या ।

तदप्ययुक्तमित्वाह—स्वधर्मीमिति । जात्मनो नाशाभावादैवेतेषां इननेऽपि विकस्पितु नाईसि । किंच स्वधर्ममप्यवेक्ष्य विकस्पितुः नाईसीति संबन्धः । यचोक्त 'न च श्रेयोऽतु पदयामि इत्वा स्वजनमाइवे' इत्यादि तत्राह—धर्म्योदिति । धर्मादनपेताप्रयायायुद्धाद-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

देही निव्यमिति । अतो निव्यमात्मनोऽविनाशित्वम् ॥२९॥ ३० ॥ स्वधर्ममपीति । स्वधर्मस्य वापरिहार्यत्वायुद्धविषयः कस्पो न युक्तः ॥३१॥

<sup>।</sup> मधुसूबनः

## यदच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धमीददाम् ॥ ३२ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

तशुद्धं कर्तव्यमित्युच्यते—यदच्छयेति । यदच्छया चाप्रार्थिततयोपपन्न खर्गद्वारमपावृतमुद्धादितं य एतदीदश युद्धं लभन्ते क्षत्रियाः हे पार्थ, कि न सुखिनस्ते ॥ ३२ ॥ अथेति । एवं कर्तव्यताप्राप्तमिष

२ आनन्दगिरिष्याक्या ।

शास्त्रविरोधात्रास्ति कर्तव्यतेति शक्कते—कुतश्चेति । अग्नीषोमीयहिंसादिवद्युद्धमिप क्षत्रियस्य विहितत्वाद्तुष्टेय सामान्यशास्त्रतो विशेषशास्त्रस्य बलीयस्त्वादिलाह—उच्यत इति । तथापि युद्धे प्रवृत्तानामेहिकामुध्मिकस्यापि सुस्ताभावादुपरतिरेव ततो युक्ता प्रतिभातीत्याशङ्काह—यद्यच्छयेति । चिरेण चिरतरेण कालेन च यागाद्यनुष्टायिन स्वर्गादिभाजो भवन्ति, युभ्यमानास्तु क्षत्रिया बहिर्मुस्ताविहीना सहसैव स्वर्गादिसुस्त्रभोक्तारस्तेन तव कर्तव्यमेव युद्धमिति व्याख्यानेन स्फुटयति—यद्यच्छयेत्यादिना । इहामुत्र च भाविसुस्तवतामेव क्षत्रियाणां स्वधर्मभूतयुद्ध-

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्घरी)। किच यहच्छया अप्रार्थितमप्युपपन्नमुपस्थित र्लगद्वार अपावृतमुद्धाटित ये क्षत्रिया लभन्ते ते सुखिनो धन्या ४ मञ्जसूद्धनीन्याख्या।

निवृत्तिक्षितेति निरस्तम्, 'न च श्रेयोऽनु पर्यामि हला खजनमाहवे' इत्येतदपि ॥ ३१ ॥ ननु युद्धस्य कर्तव्यलेऽपि न भीष्मद्रोणादिभिर्गुरुभि सह तत्कर्तुमुन्तितमतिगर्हितलादिलाराङ्काह—यदच्छया खप्रयत्नव्यतिरेकेण । चोऽवधारणे । अन्नार्थनयैवोपस्थितमीहरा भीष्मद्रोणादिवीरपुरुषप्रतियोगिक कीर्तिराज्यलाभदृष्टफलसाधन युद्ध ये क्षत्रिया प्रतियोगिकलेन लभन्ते ते सुखभाज एव । जये सत्यनायासेनैव यशसो राज्यस्य च लाभात्, पराजये वातिशीघ्रमेव स्वर्गस्य लाभादित्याह— स्वर्गद्वारमपावृतमिति । अप्रतिबद्धं स्वर्गसाधन युद्धमव्यवधानेनैव स्वर्गजनकम् । ज्योतिष्टोमादिक तु चिरतरेण । देहपातस्य प्रतिबन्धाभावस्य चापेक्षणादिस्यर्थ । स्वर्गद्वारमिस्यनेन रयेनादिवत्प्रस्यवायशङ्का परिहृता । रयेनादयो हि विहिता अपि फलदोषेण दुष्टा । तत्फलस शत्रुवधस्य 'न हिंस्यात्सर्वो भूतानि', 'ब्राह्मण न हन्यात्' इस्यादिशास्त्रनिषिद्धस्य प्रत्यवायजनकलात् फले विध्यभावाच न 'विधिसपृष्टे निषेधानवकाश' इति न्यायावतार । युद्धस्य हि फल स्वर्ग स च न निषिद्ध । तथाच मनु -'आह्वेषु मिथोन्योन्य जिघासन्तो महीक्षित । युध्यमाना परं शक्त्या खर्गं यान्वपरा-**ब्राखा ॥' इति । युद्ध तु अमीषोमीयाद्यालम्भवद्विहितलान्न निषेधेन स्प्रष्ट शक्यते, षोडग्रिमहणादिवद्वहणाम्रहणयो-**रुतुल्यबलतया विकल्पवत्सामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण सकोचसभवात् । तथाच 'विधिस्पृष्टे निषेधानवकाश ' इति न्यायाद्युद्ध न प्रत्यवायजनकम् । नापि भीष्मद्रोणादिगुरुबाह्मणादिवधनिमित्तो दोषस्तेषामातताथिखात् । तदुक्तं मनुना-'गुरु वा बालमुद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम् । आतताथिनमायान्त हन्यादेवाविन्वारयन् ॥ आतताथिनमायान्तमपि वेदान्त-पारगम् । जिचासन्त जिचासीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ नाततायिवधे दोषो इन्तुर्भवति कश्चन ॥' इत्यादि । नज 'स्मृत्योविंरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारत । अर्थशास्त्रातु बलवद्धमेशास्त्रमिति स्थिति ॥' इति याज्ञवल्क्यवचनादाततायि-ब्राह्मणवधेऽपि प्रत्यवायोऽस्त्येव । 'ब्राह्मण न हन्यात्' इति हि दृष्टप्रयोजनानपेक्षलाद्धमैशास्त्रम्, 'जिघासन्त जिघासीयान्न तेन श्रद्धाहा भवेत्' इति च खजीवनार्थलादर्थशास्त्रम् । अत्रोच्यते 'ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत' इतिवद्युद्धविधायकमपि धर्मशास्त्रमेव । 'सुखदु खे समे कृला' इत्यत्र दृष्टप्रयोजनानपेक्षलस्य वक्ष्यमाणलात् । याज्ञवल्क्यवचन तु दृष्टप्रयोजनोद्देरयककृटयुद्धादिः कृतवधिवयमित्यदोष । मिताक्षराकारस्तु-'धर्मार्थसनिपातेऽर्थप्राहिण एतदेवेति द्वादशवार्षिकप्रायश्चित्तस्यैतच्छब्दपरामृष्टस्या-पस्तम्बेन विधानान्मित्रलब्ध्याद्यर्थशास्त्रानुसारेण चतुष्पाद्यवहारे शत्रोरिप जये धर्मशास्त्रातिकमो न कर्तव्य इत्येतत्परं बचनमेतत्' इत्याह । भवलेव न नो हानि । तदेव युद्धकरणे सुखोक्ते 'खजन हि कथ हला सुखिन स्थाम माधव' ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

द्यर्थ । अतो मोक्षरूपश्रेयोथिनो ते युद्धेन खधमेंण जय लब्धा यज्ञायनुष्ठानप्रजापालनादिभ्योऽन्यत्तत्साधन न भवतीत्याशयः ।। ३१॥ खधमीलाद्युद्ध प्रयत्नेनापि क्षत्रियै सपायते तव तु भाग्यवशाद्भवत्रयत्नविनेवोपपत्र अत कर्तव्यमेवेत्याह— यहच्छयेति । अप्रार्थितत्यागत सद्य खर्गप्रद यत उद्घाटित खर्गद्वार ये ईदृश युद्ध क्षत्रिया लभन्ते त एव सुविन राज्यः ६ श्रीषरीव्याख्या ।

म्यत् ॥ ३१ ॥ किंच महति श्रेयसि स्वयमेवोपगते सति क्वतो विकम्पस इत्याह—यहच्छचेति । यहच्छयाऽप्रार्थितमेवोपपन्न प्राप्तमी-दृश्च युद्ध सुखिन सभाग्या एव छभन्ते । यतो निरावरण स्वर्गद्वारमेवैतत् । यदा य एवविष युद्ध छभन्ते त एव सुखिन इत्यर्थ । ७ अभिनवगुद्धाचायव्यास्था ।

बदण्डवेति । अन्येऽपि काममया' अत्रियास्तैरपीदश युद्ध स्वगंदेतुत्वात्र लाज्यम् , किं पुनर्थसेदश ज्ञानसुपविद्यमिति तारपर्थम् ॥ ३२ ॥

अथ चेन्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः खधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ अकीर्ति चापि भूतानि कथियष्यन्ति तेऽव्ययाम् । संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

अथ त्विमिमं धर्म्यं धर्मादनपेतं विहितं संग्राम युद्ध न करिष्यसि चेत्ततस्तदकरणात्सधर्मं कीर्ति च महादेवादिसमागमनिमित्ता हित्वा केवलं पापमवाष्यसि ॥ ३३ ॥ अकीर्तिमिति । न केवलं सधर्म- कीर्तिपरित्यागोऽकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तवाव्यया दीर्घकालाम् । धर्मातमा सूर इत्ये-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सिद्धेसाद्ध्वेनोत्थान शोकमोद्दी हित्वा कर्तव्यमित्यर्थ ॥ ३२ ॥ स्वधर्मस्य युद्धस्य श्रद्धया करणे स्वर्गाद्मिहाफलप्राप्ति प्रदर्श्व तद्करणे प्रत्यवायप्राप्ति प्रदर्शयन्तुत्तरश्चीकगताथशब्दार्थं कथयति—एविमिति । विहितत्व फलवत्त्वमित्यनेन प्रकारेणेखर्थं , अन्वयार्थं पुनश्चेदित्यन्त्वते, महादेवादीत्यादिशब्देन महेन्द्राव्यो गृह्यन्ते ॥ ३३ ॥ युद्धाकरणे क्षत्रियस्य प्रत्यवायमामुष्मिकमापाच शिष्टगर्हालक्षण दीर्घकालभाविनमहिकमपि प्रत्यवाय प्रतिलम्भयति—न केवलमिति । युद्धे स्वसारणसंदेहात्तत्परिहारार्थमकीर्तिरपि सोढव्या आत्मसरक्षणस्य श्रेयस्करत्वादित्याशक्काह—धर्मारमिति । ३ नीलकण्यव्याक्या (चतुर्धरी)।

भवन्तीति संबन्धः ॥ ३२ ॥ युद्धत्यांने इष्टनाशोऽनिष्टप्राप्तिश्च भवतीत्याह—अथन्वेदिति ॥ ३३ ॥ अव्ययां ४ मधुसदनीव्याक्वा ।

इखर्जुनोक्तमपाकृतम् ॥ ३२ ॥ नतु नाह युद्धफलकाम 'न काङ्क्षे विजय कृष्ण', 'अपि त्रेलोक्यराज्यस्य' इत्युक्तलात्तकथ मया कर्तव्यमित्याशक्काकरणे दोषमाह-अथेति पक्षान्तरे । इस भीष्मद्रोणादिवीरपुरुषप्रतियोगिक धर्म्यं हिंसादिदोषेणा-हुष्टं सता धर्मादनपेतिमिति वा । सच मनुना दर्शित -'न कूटैरायुधैईन्यादुध्यमानो रणे रिपून् । न कर्णिभिर्नािप दिरथैर्नामिज्वलिततेजनै ॥ न च हन्यात्थलाङ्गढ न क्लीब न कृताङ्गलिम् । न मुक्तकेश नासीन न तनासीतिवादिनम् ॥ न सुप्त न विसन्नाह न नम्नं न निरायुधम् । नायुध्यमान पश्यन्त न परेण समागतम् ॥ नायुधव्यसनप्राप्त नार्तं नातिपरिक्ष-तम् । न भीत न पराष्ट्रत सर्ता धर्ममनुस्मरन् ॥' इति । सता धर्ममुख्युय युध्यमानो हि पापीयान्स्यात्, लं त परैराहू-तोऽपि सद्धमोंपेतमपि समाम युद्ध न करिष्यसि धर्मतो लोकतो वा मीत परावृत्तो भविष्यसि चेत् ततो 'निर्जिख पर-सैम्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत्' इत्यादिशास्त्रविहितस्य युद्धस्याकरणात्स्वधर्मं हिलाऽनन्रष्ठाय कीर्ति च महादेवादिसमा• गमनिमित्तां हिला 'न निवर्तेत समामात्' इत्यादिशास्त्रनिषिद्धसमामनिवृत्त्याचरणजन्य पापमेव केवलमवाप्सासि नद्ध धर्मं कीर्ति चेलाभिप्राय । अथवाऽनेकजन्मार्जित धर्मं लक्ला राजकृत पापमेनाप्ससीलर्थ । यसात्त्वां परावृत्तमेते दुष्टा अवस्यं हनिष्यन्ति अत परावृत्तहत सन् निरोपार्जितनिजसुकृतपरिखागेन परोपार्जितदुष्कृतमात्रभान्याभूरिख-मिप्राय । तथाच मनु -'यस्तु मीत परावृत्त सम्रामे हन्यते परै । भर्तुर्यहुब्कृत किंचित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ यश्वास्य सुकृतं किंचिद्मुत्रार्थमुपार्जितम् । भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहृतस्य तु ॥' इति । यावज्ञवल्क्योऽपि-'राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्' इति । तेन यदुक्तम् 'पापमेवाश्रयेदसान्हलैतानाततायिन', 'एताच हन्तुमिन्छामि झतोऽपि मधुसूदन' इति तिनराकृतं भवति ॥ ३३ ॥ एव कीर्तिधर्मयोरिष्टयोरप्राप्तिरानिष्ठस्य च पापस्य प्राप्तिर्युद्धपरित्यागे दिशता । तत्र पापाख्यमनिष्ट व्यवधानेन दु खफलमामुत्रिकलात्, शिष्टगहीलक्षण लनिष्टमासन्नफलदमत्यसह्यमित्याह —भूतानि देव-र्षिमनुष्यादीनि ते तवाव्यया दीर्घकाळमकीर्ति न धर्मात्माय न शूरोऽयमिस्रेवंरूपा कथयिष्यन्सन्यन्येन्य कथाप्रसङ्क । कीर्तिधर्मनाशसमुख्यार्थी निपातौ । न केवल कीर्तिधर्मौ हिला पाप प्राप्यसि अपित अकीर्ति च प्राप्यसि । न केवल ५ भाष्योत्कर्षचीयिका।

खर्गादिसुखभाज । पार्थेति सबोधयन्खोत्साहसदृशे उत्साहे प्रेरयति ॥ ३२ ॥ विपक्षे दोषमाह—अश्रेति ॥ ३३ ॥ किंच अकी-तिमब्यया र्रार्थकालां धर्मात्मा श्रेर इंस्विनमादिभिर्श्यणे सभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिच्यते तस्याकीर्तेर्मरण वरमिर्स्य ॥३४॥ न

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

प्रतेन 'स्वजनं हि कथ इत्वा सुंखिन स्थाम' इति यदुक्त तिवरस्त भवति ॥ ३२ ॥ विपक्षे दीषमाइ—अथ चेरविमिति ॥ ३३ ॥ विच अकीर्तिमिति । अव्ययां शाश्वतीम् । संभावितस्य वहुमानितस्याकीर्तिमैरणादितिरिच्यतेऽधिकतरा भवति ॥ ३४ ॥ विच

७ अभिनवगुताचार्यव्यास्था । शद्भगांच भगांत्रिवर्तते तदेव शतशाखग्रुपनिपतिन्यति भवत श्लाह—अय चेदिति ॥ १३ ॥ किंच असीति चेति । अथ चेदिसार्वि श्रतित्रमण भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥ अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःचतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

वमादिभिगुँणैः संभावितस्य .चाकीर्तिमेरणाद्तिरिच्यते । संभावितस्य चाकीर्तेवेर मरणसित्यर्थः ॥ ३४ ॥ किंच—भयादिति । भयात्कर्णादिभ्यो रणाद्युद्धादुपरतं निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न रूपयेति त्वा महारथा दुर्योधनप्रभृतयः । येषा च त्वं दुर्योधनादीना बहुमतो बहुभिगुँणैर्युक्त इत्येवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि छाघवं छघुभावम् ॥ ३५ ॥ किंच अवाच्यवादानिति । अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादाश्च बहुननेकप्रकारान्वदिष्यन्ति तवाहिताः शक्यो निन्दन्तः क्रत्सयन्तस्तव

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मान्यानामकीर्तिर्भवति मरणादिष दु सहेति ताल्यार्थमाह—सभावितस्येति ॥ ३४ ॥ इतश्च त्वया युद्ध कर्तव्य-मिल्लाह—किंचेति । प्राणिषु कृपया नाह युद्ध करिष्यामील्लाक्क्याह—भयादिति । महारथानेव विशिनष्टि— येषा चेति । दुर्योधनादिभिक्तवोपहाल्यतानिरसनाय सम्रामे प्रवृत्तिरवश्यभाविनीत्यर्थं ॥ ३५ ॥ इतश्च मा त्व युद्धा-दुपरम कार्षीरिल्लाह—किंचेति । नतु भीष्मद्रोणादिवधमयुक्त कष्टतर दु लमसहमानो युद्धान्निवृत्त स्वसामर्थं-३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्षरी)।

दीर्घकाळाम् ॥ ३४ ॥ अकीर्तिमेवाह—भयादिति । त्व बहुमतो भूत्वा स्वत एव अतिश्राध्यवृत्तः सन् लाघवं लघुमाव कातर्यास्य येषा पुरतो याससि, ते महारथास्त्वा मयाद्रणादुपरत मसन्त इति योजना ॥ ३५ ॥ किच अवाच्यवादान् वक्तुमयोग्यान् शब्दान्षण्ढतिलोऽर्जुन इत्यादीन् । सामर्थ्य निन्दन्तः धिगस शौर्य यो भीष्माद्रिन् ४ मधसदनिन्यास्या ।

स्रमेव ता प्राप्यति, अपितु भूतान्यपि कथयिष्यन्तीति वा निपातयोरर्थ । ननु युद्धे स्वमरणसदेहात्तत्परिहारार्थमकीर्तिरपि सोढव्या आत्मरक्षणस्यात्मन्तापेक्षितलात् । तथाचोक्त शान्तिपर्वणि-'साम्ना दानेन मेदेन समसौरत वा प्रथक् । विजेतु प्रयते-तारीन युध्येत कदाचन ॥ अनित्यो विजयो यसादृश्यते युध्यमानयो । पराजयश्च सम्रामे तसाद्युद्ध विवर्जयेत् ॥ त्रयाणामप्य-पायाना पूर्वोक्तानामसंभवे । तथा युध्येत सपत्तौ विजयेत रिपून्यथा ॥' इति । एवमेव मनुनाप्युक्तम् । तथाच मरणभीतस्य किमकीर्तिर्दु खिमति शङ्कामपनुदति-सभावितस्य धर्मात्मा श्रूर इस्रेवमादिभिरनन्यलभ्येर्गुणैर्बहुमतस्य जनस्याकीर्तिमेरणाद्याति-रिच्यतेऽधिका भवति । चो हेतौ । एव यसादतोऽकीर्तेर्भरणमेव वरं न्यूनलात् । लमप्यतिसभावितोऽसि महादेवादिसमागमेन । अतो नाकीर्तिदु ख सोढु शक्ष्यसीलिभिप्राय । उदाहतवचन लर्थशास्त्रलात् 'न निवर्तेत समामात्' इलादिधर्मशास्त्रादुर्बलिमिति भाव ॥ ३४ ॥ ननूदासीना मा निन्दन्तु नाम भीष्मद्रोणादयस्तु महारथा कारुणिकलेन स्तोष्यन्ति मामिस्रत आह— कर्णादिभ्यो भयाद्युद्धाचित्रत न कृपयेति ला मस्यन्ते भीष्मद्रोणदुर्योधनादयो महारथा । नतु ते मा बहुमन्यमाना कथ भीत मस्यन्त इत्यत आह - येषामेव भीष्मादीना ल बहुमतो बहुमिर्गुणैर्युक्तोऽयमर्जुन इत्यव मतस्त एव ला महारथा भयादुपरत मस्यन्त इस्यन्वय । अतो भूला युद्धादुपरत इति शेष । लाघवमनादरविषयल यास्यसि प्राप्सिस । सर्वेषामिति शेष । थेषामेव लं प्राम्बहुमतोऽभूरतेषामेव ताहशो भूला लाघव यास्यसीति वा ॥ ३५ ॥ नतु भीष्मादयो महारथा न बहु मन्यन्ता दुर्योधनादयस्त रात्रवो बहु मंखन्ते मा युद्धनिवृत्त्या तदुपकारिलादित्यत आह—तवासाधारण यत्सामर्थ्य लोकप्रसिद्धं शत्रवो दुर्योधनादयोऽवाच्यान्वादान्वचनानर्द्यान्वादाल्वचनानर्द्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादाल्यान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्यान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयान्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादालयाच्याचात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादात्वादाच्याच्याचात्व बहु मंखन्त इत्यभिप्राय । अथवा तव सामर्थ्यं खुतियोग्यल तव निन्दन्तोऽहिता अवाच्यवादान्वदिष्यन्तीत्यन्वय । नतु मीष्मद्रोणादिवधप्रयुक्तं कष्टतरं दु खमसहमानो युद्धानिवृत्त शत्रुकृतसामर्थ्यनिन्दनादिदु ख सोद्ध शक्ष्यामीत्यत आह—तत

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

केवलमितरभूतान्येवाकीति कथिष्यिन्ति किंतु महारथा अपीत्याह—भयादिति । कर्णादिभयाद्युद्धानिवृत्तं न कृपयेति चिन्तिय-ध्यन्ति । बहुमतो बहुभिर्गुणैर्मतो भूला लघुता यास्यति ॥ ३५॥ न केवलमेतावदेव मस्यन्ते अपि तु षण्डतिल इत्यादिरूपानवाच्य-वादानिप विदेष्यन्ति यतोऽहिता इत्याह—अवाच्येति । वक्तुमयोग्यान्वादान्वचनानि । अहिता शत्रव । ततो निन्दाप्रासेर्डु खान् ६ श्रीवरीन्याख्या ।

भयादिति । येषां बहुगुणत्वेन त्व पूर्वं संमतोऽभूस्त एव भयेन संप्रामात्त्वा निवृत्त मन्येरन् , ततश्च पूर्वं बहुमतो भूत्वा लाघव यास्यसि ॥ १५ ॥ किंच अवाक्ष्मेति । अवाच्यान्वादान्वचनामधीन्शन्दांस्तवाहितास्त्वन्छत्रवो विदेष्यन्ति ॥ १६ ॥ यचोक्त 'न चैतिदिस.

## हतो वा प्राप्स्यिस खर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनश्चयः॥ ३७॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यिस ॥ ३८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

त्वदीय सामर्थ्य निवातकवचादियुद्धनिमित्तम् । तसात्ततो निन्दाप्राप्तेर्दुःखादुःखतरं नु किम् । ततः कप्तर दुःख नास्तीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ इतो वेति । युद्धे पुनः कियमाणे कर्णादिभिर्द्धतो वा प्राप्यसि खर्ग, इतः सन्खर्ग प्राप्यसि, जित्वा वा कर्णादीन् शूरान् भोक्ष्यसे महीम्, उभयथापि तव लाम पवेत्य-भिप्रायः । यत एव तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः । जेष्यामि शत्रून्मरिष्यामि वेति निश्चयं कृत्वेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ तत्र युद्धं खधमें इत्येवं युध्यमानस्योपदेशसिम शूणु—सुखदुःखे इति । सुखदुःखे

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

निन्दनादि शत्रुकृत सोढु शक्ष्यामीत्याशङ्काह—तत इति ॥ ३६ ॥ तर्हि युद्धे गुर्वादिवधवशान्मध्यस्थनिन्दा ततो निवृत्तौ शत्रुनिन्देत्युभयतः पाशा रज्ञुरित्याशङ्काह—युद्धे पुनरिति । जये पराजये च लाभधौव्याषुद्धार्थादुत्थानमा वश्यकमित्याह—तसादिति । निह परिश्चद्धकृत्स्य क्षत्रियस्य युद्धायोष्टुक्तस्य तसादुपरमः साधीयानित्याह—कौन्तेयोति । जये पराजये चेत्येतदुभयथेत्युच्यते, जयादिनियमाभावेऽपि लाभनियमे फलितमाह—यत इति । कृत-निश्चयत्वमेव विशदयति—जिध्यामीति ॥ ३७ ॥ पापभीक्तया युद्धाय निश्चय कृत्वा नोत्थातु शक्कोमीत्याशङ्काह—तन्नेति । युद्धस्य स्वधमेतया कर्तव्यावे सतीति यावत् । सुह्जीवनमरणादिनिमित्तयो सुखदु खयोः समताकरण ३ नीलकण्यन्याक्या (चतुर्वरी)।

भयात् पलायित इति । इद् वचनं मरणाद्प्यधिक दुःखम् । इतोऽन्यदुःखतरमिकं दुःख किम् । न किमपीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 'यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः' इत्युक्त तत्राह—हतो वेति । रणे खितस खर्गो वा राज्यं वा सिद्धमस्तीति पक्षद्वयमपि हितावहमित्यर्थ ॥ ३७ ॥ स्वधमेस्य युद्धसाकरणे धर्मकीत्यींनीशः पापावाप्तिश्च 'अथचेत्' इति श्लोकेन भगवता यद्यप्युक्ता तथापि युद्धस्य अर्जुनाभिमते काम्यत्वपक्षे 'अहो वत महत्पाप कर्तुं व्यव-सिता वयम् । यद्राज्यमुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥' इति तत्करणे पापप्रसक्तिरस्ति ता निवारियतु सिद्ध्यसिद्ध्यो समत्वलक्षण योगमाह—सुखदुःखे इति । समे कृत्वा सुखदुःखयोस्तद्धेत्वोः राज्यलाभालाभयोस्तद्धेत्वोश्च धम्बस्दनीव्याक्या।

तस्मानिन्दाप्राप्तिदु खार्तिन्तु दु खतरम् । ततोऽधिक किमपि दु ख नास्तीलर्थ ॥ ३६ ॥ नतु ति युद्धे गुर्निदिवध-वज्ञान्मध्यस्थक्वता निन्दा, ततो निवृत्ती तु शत्रुकृता निन्देत्युभयत पाशा रज्जुरिलाशक्क्ष्म जये पराजये च लामधौत्याद्यु-द्वार्थमेनोत्थानमावश्यकमिलाह । स्पष्ट पूर्वार्धम् । यस्मादुभयथापि ते लाभस्तस्माजेष्यामि शत्रुन्मरिष्यामि वेति कृतनिश्चय सन्युद्धायोत्तिष्ठ, अन्यतरफलसदेहेऽपि युद्धकर्तव्यताया निश्चितलात् । एतेन 'न चैतिहृद्ध कतरको गरीय 'इलादि परिहृतम् ॥ ३० ॥ नन्वेव खर्गमुह्श्य युद्धकरणे तस्य नित्यलव्याघात , राज्यमुह्श्य युद्धकरणे लर्थशास्त्रलाद्धमेशास्त्रा-पेक्षया दौर्वत्य स्यात् , ततश्च काम्यस्याकरणे कृत पाप , दृष्टार्थस्य गुरुव्नाह्मणदिवधस्य कृतो धर्मल, तथाच 'अथ चेत्' इति श्लोकार्थी व्याहत इति चेत्रत्राह—समताकरण रागद्वेषराहित्य युद्धे तत्कारणे लामे तत्कारणे जये च रागमकृत्वा, एवं दु खे तद्धेतावलामे तद्धेतावणक्ये च द्वेषमकृत्वा, ततो युद्धाय युज्यस्य सनद्धो भव । एव युखकामना दु खनिवृत्ति-

५ माध्योत्कर्वदीपका ।
त्कष्टतरं दु ख नास्तीत्थर्थ ॥ ३६ ॥ विपक्षे दोषमुक्ला युद्धप्रशृतो सर्वथा लाभ एवेलाशयेनाह—हत इति । हत कर्णादिभि ,
जिला कर्णादीन् , यत एव तस्मात् शत्रुक्षेष्यामि मिर्प्यामीति निश्चय कृलोत्तिष्ठ । कौन्तेयेति सबोधयन्शत्रूक्षिला राज्यलमेनावश्य
लया कुन्त्यै मुख प्रदेशमिति योतयति ॥ ३० ॥ ननु गुर्वादिवधार्थं प्रवृत्तस्य पापावाह्या कृत स्वर्गप्राप्ति , जिला वाकुतो भोगमुखं निन्दया व्याप्तलात्तेषामित्याशक्क्ष्य निष्कामस्य समदष्टे स्वधमेंबुख्या प्रवृत्तस्य ते पापादिप्राप्तिर्नास्तीत्याशयेनाह—मुखेति ।

६ श्रीषरीव्याक्या ।

कतरत्रो गरीयो यदा जयेम यदि वा नो जयेयु ' इति तत्राह—हतो वेति । पक्षद्येऽपि तव लाभ प्रवेलर्थ ॥ ३७ ॥ यदप्युक्त 'पापमेवाश्रयेदस्मान्' इति तत्राह—सुखदु से इति । सुखदु खे समे कृत्वा, तथा तथो कारणभूतौ यौ लाभाकामावपि, तयोरपि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या । इस्तन्तं स्ठोकपञ्चकमिद्युपगम्यवादरूपसुरुयते । यदि कौकिकेन व्यवहारेणासी भवासायात्ववह्याद्वव्यमेतत् ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

# एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

समे तुर्वे कृत्वा रागद्वेषावप्यकृत्वेत्येतत् तथा लाभालाभी जयाजयी च समी कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व घटस्व, नैवं युद्धं कुर्वन्पापमवाष्ट्यसीत्येष उपदेश प्रासङ्गिकः॥ ३८॥ शोकमोहापनय-

२ आनन्दगिरिक्याक्या ।

कथिमिति तन्नाह—रागद्वेषाविति । लाभ शत्रुकोषादिप्राप्तिरलाभस्तद्विपर्यय , न्याच्येन युद्धेनापिरभूतेन परस्य परिभवो जयस्तद्विपर्ययस्वजयस्तयोर्लामालाभयोर्जयाजययोश्च समताकरण समानमेव, रागद्वेषावक्रत्वेतेवहर्शयिषु तथेखुक्तम्, यथोक्तोपदेशवशात्परमार्थदर्शनप्रकरणे युद्धकर्तव्यतोक्तेः समुच्चयपरत्व शास्त्रस्य प्राप्तमित्याशक्क्षाह—एष इति । क्षत्रियस्य तव शर्मभूतयुद्धकर्तव्यतानुवादप्रसङ्गागतत्वादस्योपदेशस्य नानेन मिषेण समुच्य सिध्यतीत्यर्थं ॥३८॥ नतु 'स्वधर्ममपि चावेद्दय' इत्यादिश्चोकेन्यायावष्टममेन शोकमोहापनयनस्य तारपर्येणोक्तत्वात्तसिक्षुपसहर्तव्ये किमिति परमार्थदर्शनमुपसित्वते तन्नाह—शोकेति । स्वधर्ममपीत्यादिभिरतीते श्लोके शोकमोहयो स्वजनमरणगुर्वादिन्वधशक्कानिमित्तयो सम्यग्ज्ञानप्रतिबन्धकयोरपनयार्थं वर्णाश्रमकृत धर्ममजुतिष्ठत स्वर्गादि सिध्यति नान्यथेत्यन्वय३ नीलकण्डस्थाल्या ( चतुर्धरी ) ।

जयाजययोः रागद्वेषावकृत्वेत्यर्थः । केवल स्वधमें ज्यिमिति मत्वा युद्धाय युज्यस्त घटस्त । एव कुर्वेस्त्व पाप नावाप्सिस । यस्तु राज्यलोमेन सुद्ध्वध करोति तसास्त्येव पापमिति भाव । कथ तिई स्वधमत्वेनानुष्ठितेऽपि युद्धे हतो वा प्राप्सिस स्वर्गमित्यादिफलसरणमानुषङ्गिकमिति ब्रूमः । तथाचापसम्ब 'तद्यथान्रे फलार्थ निमिते च्छाया गन्धावन्त्यवेते एव धर्मे चर्यमाणमर्था अन्त्यवन्ते नो चेदन्त्यवन्ते न धर्महानिर्भवति' इत्यान्रनिद्शनेन प्रतिपादयिते ॥३८॥ एवमर्जुनस्य पूर्वोक्तौ द्वाविप मोहावपनीतौ, तत्र 'क घातयित हन्ति कम्' इति कर्तृत्वकारियतृत्वयोरात्मन्यसम्ब उक्त, 'ततो युद्धाय युज्यस्व' इति नियोगश्चोक्तः, नह्यकर्तुराकाशवत्सर्वगतस्य नियोज्यत्व समवतीति परस्परव्याहृत-

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

कामना वा विहाय खधमंबुद्धा युध्यमानो गुरुबाद्यणादिवधनिमित्त नित्यकर्माकरणनिमित्त च पाप न प्राप्त्यि । युद्ध फलकामनया करोति स गुरुबाद्यणादिवधनिमित्त पाप प्राप्नोति । यो वा न करोति स नित्यकर्माकरणनिमित्तम् । अत फलकामनामन्तरेण कुवैश्वमयविधमपि पापं न प्राप्नोतीति प्रागेव व्याख्यातोऽभिप्राय । 'हतो वा प्राप्त्यसि खर्गं जिल्ला वा मोक्ष्यसे महीम्' इति लाजुषिक्षिकफलकथनिमिति न दोष । तथाचापत्तम्ब स्मरति 'तद्यथान्ने फलार्थं निमिते छायागन्धावनूत्यवेते एव धर्म चर्यमाणमर्था अनूत्यवन्ते नो चेदनूत्यवन्ते न धर्मद्यानिर्भवति' इति । अतो युद्धशाख्य-स्यार्थशाख्यलाभावात् 'पापमेवाश्रयेदस्मान्' इत्यादि निराकृत भवति ॥ ३८॥ नजु भवतु खधर्मबुद्धा युध्यमानस्य पापा भावत्यथापि न माप्रति युद्धकर्तव्यतोपदेशस्त्रवोचित 'य एन वेत्ति हन्तारं' इत्यादिना 'कथ स पुरुष पार्थं क घातयित हन्ति कम्' इत्यनेन विदुष सर्वकर्मप्रतिक्षेपात् । नद्यकर्त्रभोक्तृशुद्धखरूपोऽहमस्मि युद्ध कृत्वा तरफलं भोक्ष्य इति च ज्ञान सभवतिं विरोधात्, ज्ञानकर्मणो समुचयासभवात्प्रकाशतमसोरिव । अय चार्जुनाभिप्रायो 'ज्यायसी चेत्' इत्यत्र व्यक्तो भविष्यति । तस्मादेकमेव माप्रति ज्ञानस्य कर्मणश्चोपदेशो नोपपयते इति चेत्र, विद्वदविद्वदवस्थामेदेन ज्ञानकर्मोपदेशोपपत्तिरिखाह भग्म

५ माज्योत्कर्षदीपिका।

मुखदु खे समे कृला सुखे राग दु खे द्वेष चाकृला तथा तत्साधनीभूतौ लाभालाभी तत्साधनीभूतौ जयाजयौ च समौ कृला ततो युद्धाय युद्ध्यस् नैव पापमवाप्स्यसि । तथाचामीषोमीयहिंसाविधायकचनववद्युद्धिंसाविधायकमपि धर्मशास्त्रविशेषवचन 'न हिंस्यान्सर्वा भूतानि' इत्यस्य सामान्यशास्त्रस्य बाधकमत पापावासेरभावाद्युद्धप्रकृतौ सर्वथापि लाभ एवेति ॥३८॥ एष उपदेश शोकमों ह्यापन्यसाधनस्यात्मतत्त्वज्ञानस्य प्रसङ्गे भागत लौकिको न्याय स्वधमंविद्भि कैश्विल्लोकेर्यथा स्वधमंप्रतिबन्धकौ शोकमोहावकृत्सः स्वधमं ऽनुष्ठीयते तद्वत्त्व स्वधमंमि चावेक्य शोकमोहाभिभूतो विकम्पितु नाईसीति । अथ चैनमिलादिवत्प्रासङ्गिक स्वधमंमपीनसाब्धिः श्लोकेरको नतु समुचयतात्पर्येण, परमार्थदर्शनसेह प्रकृतलात् । तच्चोक परमार्थदर्शनमुपसहरन् तदुपायभूतां योगनिष्ठा ६ श्लीकरीन्याक्या ।

कारणभूतौ जयाजयाविष समौ कृत्वा पतेषां समत्वे कारण दृषैविषादराहित्यम् । युज्यस्व सन्नद्धो भव । सुखाद्यभिलाष हित्वा स्वथमैदुत्या युष्यमान पाप न माप्स्यसीत्वर्थः ॥ ३८ ॥ उपदिष्ट ज्ञानयोगमुपसंदरस्तत्साथन कर्मयोग प्रस्तौति—

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सुक्तु। से इति । तव तु स्वधर्मतयैव कर्माणि कुर्वतो न कदाचित्पापसवन्य ॥ ३८ ॥ एवा ते इति । एवा च तव साख्ये सम्यग्ञाने दुखिनिश्चया

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नाय होकिको न्यायः खधर्ममिपि चावेक्ष्येत्याद्येः क्छोंकैठको नतु तात्पर्येण, परमार्थदर्शन त्विह प्रकृतं तचोक्तमुपसंहियते—एषा तेऽभिहितेति शास्त्रविषयविभागप्रदर्शनाय । इह हि द्शिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति निष्टाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारश्च विषयविभागेन सुख प्रहीष्यन्तीत्यत आह—एषा ते इति । एषा ते तुभ्यमभिहितोक्ता सांख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये बुद्धिर्ज्ञान साक्षाच्छोकमोहादिसंसार-

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या।

स्वतिरेकात्मको छोकप्रसिद्धो न्यायो यद्यपि दर्शितस्वथापि नासौ तात्पर्येणोक्त इत्यर्थ । किं तर्हि तात्पर्येणोक्त तदाह—परमार्थेति । 'न त्वेवाह जातु नास' इत्यादि सप्तम्या परामृश्यते । उक्तम् 'न जायते स्त्रियते वा कदाचित्र' इत्यादिनोपपादितिसव्यर्थ । उपसहारप्रयोजनमाह—शास्त्रेति । तस्य वस्तुद्वारा विषयो निष्ठाद्वय तस्य विभक्तस्य तेनैव विभागेन प्रदर्शनार्थं परमार्थदर्शनोपसहार इत्यर्थः । ननु किमित्यत्र शास्त्रस्य विषयविभाव प्रदर्शते उत्तरत्रैव तिह्नभागमृत्वित्रातिपत्यो सभवादिति तत्राह—इह हीति । शास्त्रपृत्वे श्रोतृप्रतिपत्तेश्च सौकर्यार्थमादौ विषय-विभागस्वनिमत्यर्थं । उपसहारस्य फलवस्वमेवमुक्त्वा तमेवोपसहारमवतारयति—अत आहेति । परमार्थत-विषया ज्ञाननिष्ठामुक्तामुपसहत्य वश्यमाणा सगृह्णाति—योगे त्विति । तामेव बुद्धि विशिष्टफलवस्वेनाभिष्टौति— सुद्ध्येति । तन्नोपसहारभाग विभावते—एषेत्यादिना । बुद्धिशब्दस्यान्त करणविषयत्व व्यावर्तयति—ज्ञानमिति । तस्य सहकारिनिरपेक्षस्य विशिष्ट फलवस्वमाचष्टे—साक्ष्मादिति । शोकमोहौ रागद्वेषौ कर्तृत्व भोकृत्विमित्यादिरनर्थं ३ नीलकण्डव्याल्या (चतुर्धरी)।

मैतिदितीमामाशङ्का अधिकारिभेदेन उभय व्यवस्थापयन् परिहरति—एषा ते इति । एषा ते तुभ्य अभिहिता अशोच्यानन्वशोचस्त्वमित्यादिना स्वधममपि चावेश्येत्यत प्राक्तनेन सदर्भेणोक्ता । साख्ये सम्यक् ख्यायते प्रकथ्यते वस्तुतत्त्वमनयेति सख्या उपनिषत् तत्र विदिते साख्ये औपनिषदे ब्रह्मणि विषये बुद्धिर्ज्ञान ससारिन-वर्तकम् । एषा ते साख्ये बुद्धिरमिहितेति सबन्धः । योगे 'सिद्ध्यसिद्ध्यो' समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते' इति वश्यमाणलक्षणे विषये । तुशब्दः पूर्ववेलक्षण्यद्योतनार्थः । वश्यित च ज्ञानकमिनिष्ठयोविभिन्नाधिकारिकत्व 'लोकेऽस्तिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥' इति । एतेन ज्ञानकर्मणोः समुच्चयशङ्काप्यपास्ता । इमा 'स्वधर्ममपि चावेश्य' इत्यादिनाऽनन्तरप्रनथेनोक्तामपि विस्तरेणामिधी-यमानां शृणु । इमामेव बुद्धिं स्तौति सार्धेन—बुद्धोत्यादिना । ननु कर्मबन्धप्रहाणमात्मज्ञानेनैव श्रूयते 'तपसै-ध्रमुख्नीक्याक्या ।

बान् —एषा 'नलेनाहम्' इलायेकविंशिति छोकै ते तुभ्यमिहिता । साख्ये सम्यक्ख्यायते सर्वोपिधिश्चन्यतया प्रतिपायते परमात्मतत्त्वमनयेति सख्योपनिषत्तयेव तात्पर्यपरिसमाह्या प्रतिपायते य स साख्य । औपनिषद पुरुष इल्पर्थ । तिस्मन्युद्धिस्तन्मात्रविषय ज्ञान सर्वानर्थनिवृत्तिकारण लाप्रति मयोक्तम् । नैतादृशज्ञानवत कव्विद्पि कर्मोच्यते 'तस्य कार्य न वियते' इति वक्ष्यमाणलात् । यदि पुनरेव मयोक्तेऽपि तवैषा बुद्धिनौदिति वित्तदोषात्तदा तद्पनयेनात्मतत्त्व-साक्षात्काराय कर्मयोग एव लयानुष्ठेय । तस्मिन्योगे कर्मयोगे तु करणीयामिमा 'सुखदु खे समे कृला' इत्यत्रोक्ता फला-भिसिन्धिलागलक्षणा बुद्धि विस्तरेण मया वक्ष्यमाणा राणु । तुशब्द पूर्वबुद्धेर्योगविषयलव्यतिरेकस्चनार्थः । तथाच शुद्धान्त करणप्रति क्रानोपदेशोऽशुद्धान्त करणप्रति कर्मोपदेश इति क्रत समुचयशङ्कया विरोधावकाश इत्यभिप्राय । योगविषया बुद्धि फलकथनेन स्तौति । यया व्यवसायात्मिकया बुद्धा कर्मसु युक्तस्त्व कर्मनिमित्त बन्धमाशयाशुद्धि-लक्षण ज्ञानप्रतिबन्ध प्रकर्षण ज्ञानप्रतिबन्ध प्रकर्षेण पुन प्रतिबन्धानुत्पत्तिक्ष्येण हास्यति सक्ष्यति । अयं भाव —कर्मनिमित्तो ज्ञानप्रतिबन्ध ५ भाष्योत्कर्यति । अयं भाव —कर्मनिमित्तो ज्ञानप्रतिबन्ध ५ भाष्योत्कर्यदीपिका।

नित्तशुद्धये वक्तुं प्रतिजानीते—एषेति । एषा ते तुभ्यमभिहिता कथिता साख्ये परमार्थवस्तुविवेकविषये बुद्धिर्ज्ञानं साक्षाच्छो-कमोहादिसहेतुदोषनिवृत्तिकारणम् । योगे तु नि सङ्गतया द्वन्द्वप्रहाणपूर्वक ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मातुष्ठाने समाधियोगे च तत्प्रा-स्युपाये इमामनन्तरोच्यमानां बुद्धिं श्र्ष्ट्णः । तां स्तौति—ययेति । यथा बुद्धा योगविषयया युक्तं कर्मबन्धं कर्मैव धर्मा-६ श्रीवरीव्याख्या ।

षुषा उ द्वृति । सम्यक् ख्यायते प्रकादयते वस्तुतत्त्वमनयेति सख्या सम्यक्तान तसिन्प्रकाशमानमात्मनस्व सांख्य तसिनकरणीया

क्विति । स्वमिनिकेता । स्वमिनिकितायामपि साख्यबुद्धौ तव चिदात्मतत्त्वमपरोक्ष न सभवति तद्यन्त करणशुद्धिद्वाराऽत्मतस्वापरोक्षार्थं

७ अभिनवगुक्षाचार्यव्याद्या ।

िमकाला । ए देव च यथा योगे कर्मकौशलायोच्यते तथैव शृख्य । यथा बुद्धा कर्मणा बन्धकरवं सक्ष्यसि । नहि कर्माण स्वय बभ्रान्ति जब-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

हेतुदोषनिवृत्तिकारणं, योगे तु तत्प्रात्युपाये नि'सङ्गतया द्वन्द्वप्रहाणपूर्वकमीश्वराराधनाथें कर्म-योगे कर्मानुष्ठाने समाधियोगे च इमामनन्तरमेवोच्यमाना बुद्धि श्रृणु । ता च बुद्धि स्तौति प्ररोच-नार्थम् । बुद्ध्या यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ, कर्मवन्धं कर्मेव धर्माधर्माख्यो बन्धः कर्मबन्धस्तं

#### २ आन दगिरिज्याख्या।

ससारसास हेतुर्दोष स्वाज्ञान तस्य निवृत्तौ निरपेक्ष कारण ज्ञानम् । अज्ञाननिवृत्तौ ज्ञानस्वान्वयव्यतिरेकसमधिगतसा-धनत्वादित्यर्थं । योगे त्विमामित्यादि व्याकुर्वन्योगशब्दस्य प्रकृते चित्तवृत्तिनिरोधविषयत्व व्यवच्छिनति—तत्प्रा-सीति । प्रकृत सुक्त्युपयुक्त ज्ञान तत्पदेन परामृह्यते । ज्ञानोदयोपायमेव प्रकटयति—नि.सङ्गतयेति । फलाभि सन्धिवैधुर्यं नि सङ्गत्वम् । बुद्धिस्तुतिप्रयोजनमाह—प्ररोचनार्थमिति । अभिष्ठुता हि बुद्धि श्रद्धातव्या सत्यतु-ष्ठातारमधिकरोति तेन स्तुतिरथंवतीत्यर्थं । कर्मानुष्ठानविषयबुद्धा कर्मबन्धस्य कुतो निवृत्ति , नहि तत्त्वज्ञानमन्तरेण

#### ३ नीलकण्डव्यारया (चतुधरी)।

वात्मपद विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन' इति श्रुते । कर्मयोगस्तु कर्मबन्ध दृढीकरिष्यत्येवेति कथमुच्यते कर्मबन्ध प्रहाससीति चेत्, श्रुतिबलादिनि बूम । तथाहि 'ईशावास्यमिद सर्व यत्किच जगत्या जगत् । तेन त्यक्तेन भुजीया मा गृध कस्यसिद्धनम् ॥ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः। एव त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे लिप्यते नरे ॥' इति श्रुतिरीश्वरेणेद सर्व स्तिम्भतमस्तीति न कश्चित्कचित्स्वेच्छया कर्त्ते प्रमवित, अत. सर्वत्र ममताहीन सन् भोक्तृत्वकर्तृत्वामिमानत्यागेनेव मोगान् सुड्क्ष्व, कर्माण च कुरु, एव कुर्वति त्विय कर्मछेपो नास्ति इतोऽन्यदुपायान्तरं च नास्तीति वदित । तस्तात् कनककार्णायसादिवत्केनचिद्विशेषरूपेणोपेत कर्में सजातीयोच्छेदनिमित्त सविष्यतीति युक्तमुक्त वर्मयोगेनापि कर्मबन्ध प्रहाससीति ॥ ३९॥ एतदेवोपपादयति—

#### ४ मधुसूदनीच्याख्या ।

कर्मणैव धर्माख्येनापनेतु शक्यते । 'धर्मेण पापमपनुद्दित' इति श्रुते । श्रवणादिलक्षणो विचारक्तु कर्मात्मकप्रतिबन्धरिहित-स्यासभावनादिप्रतिबन्ध दृष्टद्वारेणापनयतीति न कर्मबन्धनिराकरणायोपदेष्टु शक्यते । अतोऽत्यन्तमिलनान्त करणलाद्व-हिरङ्गसाधन कर्मेव लयानुष्ठेय, नाधुना श्रवणादियोग्यतापि तव जाता दूरे तु ज्ञानयोग्यतेति । तथाच वक्ष्यति 'कर्मण्येवा-धिकारक्ते' इति । एतेन साख्यबुद्धेरन्तरङ्गसाधन श्रवणादि विद्याय बहिरङ्गसाधन कर्मेव भगवता किमित्यर्जुनायोपदिश्यत इति निरस्तम् । कर्मबन्ध ससारमीश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्रास्या प्रहास्यसीति प्राचा व्याख्याने लध्याहारदोष कर्मपदवै-यर्थ्यं च परिहर्तव्यम् ॥ ३९॥ नतु 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति

#### ५ भाष्योत्कर्षदीयिका ।

धर्मांख्य बन्धस्त प्रहास्यसि प्रकर्षेण खजिते। नतु योगिविषयया बुद्धा कमेबन्बस्य कुतो निवृत्ति , निह् तत्त्वज्ञानमन्तरेण समूल कमें हातु शक्यिमित नेत्सखम्। तथापिश्वरप्रसादिनिमित्तज्ञानप्रप्तिद्वारेखिभप्राय । द्वाराकथन तु तत्साधनखुत्थर्थम् । पार्थेति सबोधयन् एतहु द्वियुक्तस्य मातृगर्भाप्राप्ति स्वयति । यश्चै कमेनिमित्त बन्धमाश्चयाशुद्धिलक्षण ज्ञानप्रतिबन्ध प्रहास्यसि । अयभाव — कमें निमित्तो ज्ञानप्रतिबन्ध कमेणेव धर्माख्येनापनेतु शक्यते, श्रवणादिलक्षणविचारत्तु कमोत्मकप्रतिबन्धरहितस्यासभावनादिप्रति-बन्ध दृष्टद्वारेणापनयतीति न कमेबन्धनिराकरणायोपदेष्ठ शक्यत इति । तत्र । स्वर्गनरकादिसाधनपुण्यपापप्रतिपादककमेपदस्यकोचे बन्धशब्दस्य प्रतिबन्धपरत्वे च कारणाभावात् । नतु एतहुद्धा धर्माधर्माख्यबन्धप्रहाणस्यासमव एव कारणमिति चेत्र । ज्ञानप्रप्तिद्वारा तत्समवस्योक्तलात् । 'असभावनादेरिप पापनिमित्तवित्ताशुद्धम् कक्षतात् । अतएव श्रुद्धचित्तस्य विधारत्राकृत । ज्ञानप्रप्तिवासिष्ठ उपाख्यायते — असभावनादिनिमित्तदुरितिनवृत्त्यर्थमेवाहष्टोत्पादको विवरणाचार्ये श्रवणे विधिरत्रीकृत । अन्यथा प्राकृतप्रबन्धायर्थेन दृष्टेनासभावनादिनिरास स्वात्, तथाच वेदान्तश्रवणजेन पुण्येन पापनिवृत्तया आत्मतत्त्व सम्यगवगम्यत इति सर्वसमतमनर्थक भवेत्। एतेन कैमेबन्ध ससार ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्त्या प्रहासस्यति प्राचा व्याख्याहारदोष कमेपद्वत्वयर्थे च परिहर्तव्यमिति प्रसुक्तम् । जन्मबन्धविनिर्मुक्ता इस्यत्र जनमपद्वत्कमेपदस्यापि बन्धखरूपबोधनपरस्य सार्थंन्यात्, भाष्ये अभिप्राय इत्युक्त्या तस्याभिप्रायक्षयनपरत्तेनाध्याहारदोष्रभावात्, स्वनापि 'बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते'

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

कसैयोगे त्विमां बुद्धि शृणु । यथा बुद्धा युक्त परमेश्वरापितकर्मयोगेन श्रुद्धान्त करण सन् तत्प्रसादप्राप्तापरोक्षश्चानेन कर्मात्मक बन्ध प्रकृषेण श्वास्त्रसि त्यस्यसि ॥ ३९ ॥ ननु कृष्यादिवत्कर्मणां कदाचिदिश्चवाहुल्येन फल्ले व्यभिचारान्मज्ञायङ्गवैगुण्येन च प्रत्यवायसंभवान

१ मधुसूदमः १ मधुसूदन स॰ गी० १३

### नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ ४०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रहास्यसीश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेरित्यभिष्रायः ॥ ३९ ॥ किचान्यत्—नेहामीति । नेह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाशोऽभिक्रमणमभिक्रमः प्रारम्भस्तस्य नाशो नास्ति यथा कृष्यादेयोगविषये

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

समूल कर्म हातु शक्यमित्याशङ्काह—ईश्वर इति ॥ ३९ ॥ ननु कर्मानुष्ठानस्यानैकान्तिकफलःवेनाकिचित्करत्वादनेकानर्थकछ्रिवत्वेन दोषवत्त्वाच योगबुद्धिरि न श्रद्धेयेति तन्नाह—किचेति । अन्यच किँचिदुच्यते । कर्मानुष्ठानस्यावश्यकत्वे कारणमिति यावत् । कर्मणा सह समाधेरनुष्ठानुमशक्यत्वादनेकान्तरायसभवात्तरफलस्य च साक्षाकारस्य दीर्घकालाभ्याससाध्यस्थैकसिञ्जन्मन्यसंभवाद्रशांद्योगी अश्येतानर्थे च निपतेदित्याशङ्काह—नेहेति । प्रतीक
त्वेनोपात्तस्य नकारस्य पुनरन्वयानुगुणत्वेन नास्तीत्यनुवाद । यत्तु कर्मानुष्ठानस्यानैकान्तिकफल्रवेनाकिचित्करत्वमुक्त
तह्वयति—यथेति । कृषिवाणिज्यादेरारम्भस्यानियत फल संभावनामान्नोपनीतत्वान्न तथा कर्मणि वैदिके प्रारम्भस्य
३ नीलकण्डन्याख्या (चत्र्वरी)।

नेहिति । इह कर्मबन्धप्रहाणार्थे कर्मयोगेऽनुष्ठीयमाने । अभिक्रम्यते व्याप्यत इत्यभिक्रमः कर्मारमः कर्मैव वा तस्य नाशो नास्ति । अन्यतु फल दत्त्वा नश्यित नित्वदम् । इष्टफलसाजननात् । नन्वेतसापि काम्यान्तःपाति-तया नित्याकरणजनितः प्रत्यवाय उत्पद्यतेव । सक्रुद्नुष्ठितस्य बन्धप्रहाणप्रत्यवायपरिहारास्यफलद्वयहेतुत्वायोगा-दित्याशङ्कचाह — प्रत्यवायो न विद्यत इति । 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप-साऽनाशकेनः इति श्रुत्या सयोगपृथक्तवन्यायेन 'द्वेनिन्द्रयकामस्य जुहुयात्' इत्यनेन नित्यस्य द्वेशो वीर्यार्थत्वमिव नित्यानामपि कर्मणा विविदिषार्थत्व विनियोगबलात्सिस्यति । ततश्च काम्यनेव प्रयोगेण नित्यसापि सिद्धेन नित्या-करणनिमित्तो वा काम्यत्वात्सर्वाङ्गानुपसहारनिमित्तो वा प्रत्यवायो विद्यते । नित्यानामेव विनियोगात् । नित्येषु च यथाशक्तयुपवन्धसानुज्ञानात् । वार्तिके तु काम्यानामप्यत्र विनियोगो दष्ट । यथा 'वेदानुवचनादीनामैकात्म्य-ज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन नित्याना वक्ष्यते विद्यिः ॥ यद्वा विविदिषार्थत्व काम्यानामपि कर्मणाम् ।

श्रुत्या विविदिषा ज्ञान चोद्दिश्य सयोगपृथक्लन्यायेन सर्वकर्मणा विनियोगात्तत्र चान्त करणग्रुद्धेद्वीरलान्माप्रति कर्मानुष्ठानं विधीयते । तत्र 'तद्यथेह कर्मजितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते' इति श्रुतिबोधितस्य फलनाशस्य सभवात् ज्ञान विविदिषा चोद्दिश्य कियमाणस्य यज्ञादे काम्यलात्सर्वाज्ञोपसहारेणानुष्ठेयस्य यिकिविद्वास्य पत्तावपि वैगुण्योपपत्तर्यज्ञेनेत्यादिवाक्यविहिताना च सर्वेषा कर्मणामेकेन पुरुषायुषपर्यवसानेऽपि कर्नुमशक्यलात्कृत 'कर्मबन्ध प्रहास्यि' इति फल प्रत्याशेत्यत भाह भगवान् अभिकम्यते कर्मणा प्रारम्यते यत्फल सोऽभिकमस्तस्य नाश-स्त्यथेहेत्यादिना प्रतिपादित स इह निष्कामकर्मयोगे नास्ति एतत्फलस्य ग्रुद्धे पापक्षयक्षपलेन लोकशब्दावाच्यभोग्यलाभावेन च क्षयासभवात्, वेदनपर्यन्ताया एव विविदिषाया कर्मफललाद्धेदनस्य चाव्यवधानेनाज्ञानिष्टित्तिफलजनकस्य फल-मजनियला नाशासभवादिह फलनाशो नास्तीति साधूक्तम् । तदुक्तम्-'त्वथेहेति या निन्दा सा फले न तु कर्मणि । फलेच्छा तु परित्यज्य कृत कर्म विग्रुदिकृत् ॥' इति । तथा प्रत्यवायोऽज्ञवैगुण्यनिवन्धन वैगुण्यमिह न विग्रते तमितिवाक्येन

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

निखानामेनोपात्तदुरितक्षयद्वारेण विविदिषाया विनियोगात् । तत्रच सर्वाङ्गोपसहारनियमाभावात्, काम्यानामि सयोगपृ थक्लन्यायेन विनियोग इति पक्षेऽपि फलाभिसिधरहितलेन तेषा निखतुल्यलात् । नहि काम्यनिखामिहोत्रयो स्वत किश्विद्विशेषोऽस्ति । फलाभिसिधतदभावाम्यामेव तु काम्यलनिखलव्यपदेश । इदंच पक्षद्वयमुक्त वार्तिके—'वेदानुवचना-वीनामैकारम्यज्ञानजन्मने । तमेतिमिति वाक्येन निखाना वक्ष्यते विधि ॥ यद्वा विविदिषार्थल काम्यानामिप कर्मणाम् । ५ साच्योक्कवंदीपिका ।

इस्तत्र द्वारस्गोक्तलाचिति दिक् ॥ ३९ ॥ काम्यादस्य महद्वैलक्षण्यमित्याशयेनाह—नेहेति । इह निष्कामकर्मणि समाधियोगे च मोक्षमार्गे अभिकमस्य प्रारम्भस्य नाशो नास्ति । कृष्यादेरिव प्रत्यवाय पापोत्पत्तिरपि चिकित्सावन्न विद्यते । अस्य धर्मस्य ६ श्रीधरीव्याख्या ।

रकुत कर्भयोगेन कर्भवन्धप्रहरण तत्राह—नेहित । इह निष्कामकर्भयोगेऽभिक्रमस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्फलस्य नास्ति, प्रत्यवायश्च ७ अभिनवग्रासाचार्यव्याख्या ।

त्वात् । अतः स्वयमात्मा कर्मभिर्वासनात्मकैरात्मान बन्नाति ॥३९॥ इहास्या बुद्धौ अतिकमेणापराधेन प्रमादेन नाक्षौ न भवति प्रमादस्यामा

## व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह क्रुरुनन्द्रन । बहुशास्त्रा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रारम्भस्य नानैकान्तिकफलत्विमत्यर्थः । किच नापि चिकित्सावत्प्रत्यवायो विद्यते किंतु भवति स्वल्पमप्यस्य योगधर्मस्यानुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसारभयाज्ञन्ममरणादिलक्षणात् ॥ ४०॥ येय साख्ये बुद्धिरुक्ता योगे च वक्ष्यमाणलक्षणा सा । व्यवसायति । व्यवसायात्मिका निश्चयसभा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

फल्मिनयत युज्यते शास्त्रविरोधादित्यर्थं । यत्त्रक्तमनेकानर्थकछिषतत्वेन दोषवद्नुष्टानमिति तन्नाह—किंचेति । इतोऽपि कमानुष्टानमावद्यकमिति प्रतिज्ञाय हेत्वन्तरमेव स्फुटयति—नापीति । चिकित्साया हि क्रियमाणायां व्याप्यतिरेको वा मरण वा प्रत्यवायोऽपि समाव्यते कर्मपरिपाकस्य दुर्विवेकत्वास्त तथा कर्मानुष्टाने दोषोऽस्ति विहितत्वादित्यर्थं । सप्रति कर्मानुष्टानस्य फल पृच्छति—किंत्विति । उत्तरार्धं व्याकुर्वन्विवक्षित फल कथयति—स्वरूपमपीति । सम्यग्ज्ञानोत्पाद्नद्वारेण रक्षण विवक्षित 'सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायविमिषमच्युतम् । यतिस्तपस्त्री भवति
पिक्किपावनपावन ॥' इति स्मृतेरित्यर्थं ॥४०॥ ननु बुद्धिद्वयातिरिक्तानि बुद्धन्तराण्यपि काणादादिशास्त्रप्रसिद्धानि विद्यनते । तथाच कथ बुद्धिद्वयमेव भगवतोपदिष्टमिति तन्नाह—येयमिति । सैवैका प्रमाणभूता बुद्धिरिखाह—व्यवसा३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

तमेतिमिति वाक्येन सयोगस पृथक्त्वत ॥' इति । असिन्पक्षे काम्यानामि तुल्यकळत्वात् नित्यवद्यथाशत्त्युप-बन्धो भिवष्यतीति न सर्वाङ्गानुपसहारजनितः प्रत्यवायो विद्यते । स्वल्पमि अस योगधर्मसानुष्ठित अनुपमुक्त-बीजकल्पम् 'जन्मजन्मान्तराम्यस्त दानमध्ययन तपः । तेनैद्याभ्यासयोगेन तच्चेद्याभ्यसते पुन ॥' इति स्मृतेक्त-रोत्तरसस्काराधानद्वारा स्वसजातीयवृद्धेर्निमित्त सत्कामादिदोषक्षपणद्वारा महतो भयात्ससारात्रायते । तस्मात्सा-ख्यानिधकारिणा कर्मयोग एवानुष्ठेय इति भाव ॥ ४० ॥ नन्वेच साख्ययोगयोर्महाभयात्राणहेतुत्व तुल्य चेत्को-ऽनयोर्विशेष इत्याशङ्कण साख्याना पातशङ्का नास्ति योगिना तु यावद्विदेहकैवल्य पातशङ्कास्तीत्याह—व्यवसा-यात्मिकेति । व्यवसायस्तत्विश्रयसादात्मिका तदाकारा बुद्धिरन्त.करणवृत्तिः 'अह ब्रह्मास्ति' इति वाक्य-

प्रमास्त्रविवास्या।
तमेतिमिति वाक्येन सयोगस्य पृथक्तत ॥' इति । तथाच फलाभिसिधना कियमाण एव कमिण सर्वाद्वोपसहारिनयमात्तिहलक्षणे शुद्धार्थे कमिण प्रतिनिध्यादिना समाप्तिसभवाचाद्ववैगुण्यनिमित्त प्रत्यवायोऽस्तील्यं । तथास्य शुद्धार्थस्य
धर्मस्य 'तमेतम्' इलादिवाक्यविहितस्य मध्ये स्वल्पमि सख्ययेतिकर्तव्यतया वा यथाशक्तिभगवदाराधनार्थं किचिद्प्यनुछित सन्महत ससारभयात्रायते भगवत्प्रसादसपादनेनानुष्ठातारं रक्षति । 'सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायिकिमिषमच्युतम् ।
भूयस्तपस्ती भवति पद्धिपावनपावनः ॥' इलादिस्यते । 'तमेतम्' इति वाक्ये समुच्यविधायकाभावाच अग्रुद्धितारतम्यादेवानुष्ठानतारतम्योपपत्तेर्युक्तमुक्तं 'कमैवन्ध प्रहास्यति' इति ॥ ४० ॥ एतदुपपादनाय तमेतिमितिवाक्यविहितानामेकार्थलमाह—हे कुरुनन्दन, इह श्रेयोमार्गे 'तमेतम्' इतिवाक्ये वा व्यवसायात्मिका आत्मतत्त्वनिश्वयात्मिका बुद्धिरेकैव चतुर्णामाश्रमाणा साध्या विविद्विता, 'वेदानुवचनेन' इलावौ नृतीयाविभक्त्या प्रलेक निरपेक्षसाधनलबोधनात् । भिचार्थले हि समुच्य
स्थात् । एकार्थलेऽपि दर्शपूर्णमासाभ्यामितिवद्दन्द्वसमासेन 'यदमये च प्रजापतये चे इतिवच्चशब्देन वा'न तथात्र किंचित्प्रमाणमस्थात् । साद्यविषया योगविषया च बुद्धिरेकफललादेका व्यवसायात्मिका सर्वविपरीतबुद्धीना बाधिका निर्दोषवेद५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

खल्पमप्यनुष्ठित महतो भयाज्ञन्ममरणादिलक्षणससारभयाद्रक्षति ॥ ४० ॥ इह मोक्षमार्गे व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिकोपायोपेयबु-द्धिरेका सम्यक्त्रमाणजनितलादितरविपरीतबुद्धिशाखामेदस्य बाधिका । येतु व्यवसायात्मिका परमेश्वरभक्त्यैव तरिष्यामीति निश्च-यात्मिकेति वर्णयन्ति तद्भुद्धे स्वरूप निरूपित प्रमाणजनितलादितिवदद्भिर्मोष्यक्तद्भि सा दढेत्युक्तमिति न विरोधः । अव्यवसायिना ६ श्रीचरीक्याक्या ।

न नियते ईश्वरोदेश्वेनैन निवनेगुण्यावसंभगतः । किंच अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्युपक्रममात्रमणि कृत महतो मयारसंसारात्रायते रक्षति नतु काम्यकमैनिकिनिदक्तनेगुण्यादिना नैन्फस्यमस्थेलार्थे ॥ ४०॥ कृत इत्यपेक्षायासुभयोवेषम्यमाह—व्यवसायिति । रहेश्वराराधन-

७ अभिभवगुप्ताचार्यस्या । बात् । तथाच परिमितेन श्रीखण्डकणेन ज्वालायमानोऽपि तैलकटाह सच शीतो भवति एवमनयापि स्वल्पया योगदुच्या महाभय संसारस्य विमस्यति ॥ ४० ॥ मनेवा दुद्धिरपूर्वानीयते । किंतींह व्यवसायारिमकेति । व्यवसायारिमका सर्वस्थैकेव भीः, निम्नेतव्यवसासु बहुत्व गण्डिति

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

वैकैव बुद्धिरितरविपरीतबुद्धिशाखा नेदस्य बाधिका सम्यक् प्रमाणजनितत्वादिह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन, याः पुनरितरा बुद्धयो यासां शाखाभेदप्रचारवशादनन्तोऽपारोऽनुपरतः संसारोऽपि नित्यप्रततो विस्तीणों भवति प्रमाणजनितदिवेकबुद्धिनिसित्तवशाच्चोपरताखनन्तभेदबुद्धिषु संसारोऽ- प्युपरमते। ता बुद्धयो बहुशाखा बह्वयः शाखा यासा ता बहुशाखा बहुमेदा इत्येतत् प्रतिशाखामे- देन हानन्ताश्च बुद्धयः केषामव्यवसायिना प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानासित्यर्थः ॥ ४१॥ येषां

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

यात्मकेति । बुद्धन्तराण्यविवेकमूलान्यप्रमाणानीलाह—बहुशाखा हीति । व्यवसायात्मिकाया बुद्धे श्रेयोमार्गे प्रवृत्ताया विविश्वत फलमाह—इतरेति । प्रकृतबुद्धिद्वयापेश्वयेतरा विपरीताश्चाप्रमाणजनिता स्वकपोलकित्ता या बुद्धयसासा शालामेदो य ससारहेतुसस्य बाधकेति यावत् । तत्र हेतु —सम्यगिति । निर्दोषवेदवाक्यसमुत्थस्वादुक्तमुपायोपेयभूत बुद्धिद्वय साभारपारम्पर्याभ्या ससारहेतुबाधकमित्यर्थं । उत्तरार्धं व्याच्छे—या पुनरिति । प्रकृतबुद्धिद्वयापेश्वयार्थान्तरस्वमितरस्वम् । तासामनर्थहेतुत्व दर्शयति—यासामिति । अप्रामाणिकबुद्धीनां
प्रसक्ताबुप्रसत्त्या जायमानानामतीव बुद्धिपरिणामविशेषा शाखामेदाखेषा प्रचार प्रवृत्तिसद्धशादिलेतत् अनन्तत्वं
सम्यग्ज्ञानमन्तरेण निवृत्तिविरहितत्वम् , अपरस्य कार्यस्येव सतो वस्तुभूतकारणविरहितस्वम् । अनुपरतस्य स्फोरयति—नित्यिति । कथ तर्हि तिश्ववस्या पुरुषार्थपरिसमाप्तिम्तत्राह—प्रमाणिति । अन्वयव्यतिरेकाख्येनानुमानेनागमेन च षदार्थपरिशोधनपरिनिष्पन्ना विवेकात्मिका या बुद्धिस्ता निमित्तीकृत्य समुत्वन्नसम्यग्वोधानुरोधास्प्रकृता
विपरीतबुद्धयो व्यावर्तन्ते, तास्वसंख्यातासु व्यावृत्तासु सतीषु निराल्यवनतया ससारोऽपि स्थातुमशक्रवन्नपुपरतो भवतीत्यर्थं । या पुनरित्युपक्रान्तासत्त्वज्ञानापनोद्या ससारास्पदीभूता विपरीतबुद्धीरनुक्रामित—ता बुद्धय इति ।
बुद्धीनां वृक्षस्येव कुतो बहुशाखित्व तत्राः —यित्रशाखेति । बुद्धीनामानन्त्यप्रसिद्धिप्रयोतनार्थो हिशब्द । सम्यग्वान्वता वर्षो प्रथीक्तव्यत्व प्रस्थातमित्वाह्यस्य प्रत्यादिति । एकेका बुद्धि प्रति शाखामोदोऽवान्तरविशेषस्वेन बुद्धीनामसंख्यत्व प्रस्थातमित्याह्यस्य प्रत्याद्विति । वुद्धीनामानन्त्यप्रसिद्धिप्रयोतमार्थे हिशबद्ध । सम्यग्वान्वता वर्षा प्रयोगहर्पेकैव

३ नीलकण्ठ याख्या (चतुर्धरी)।

जन्या ब्रह्माकारान्त करणवृत्तिर्बह्मविद्यामिधाना समस्तवृत्यन्तरबायेन सम्यगम्युदिता एका एकैव। 'सकृद्धिमातो हेष ब्रह्मछोकः' इति श्रुते । ब्रह्मेव छोको ब्रह्मछोक इह ब्रह्मेव। नहि सकृज्ज्ञाते ब्रह्मणि ज्ञातव्य कर्तव्य वा किंचिदविशिष्यते कृतकृत्यत्वाद्वस्रविदोऽतोऽस्य पातराङ्का नास्ति। अव्यवसायिनामज्ञानिना तु बुद्धयोऽनन्ता ताश्च प्रत्येक बहुशाखा इति इदमेव मम श्रेय इति निश्चयस्य दुर्लभत्वात्कदाचिदश्चेयसापि श्रेयोबुद्धौ सत्या पात-

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

वाक्यसमुत्थलादितरास्त्वव्यवसायिना बुद्धयो बाध्या इत्यर्थ इति भाष्यकृत । अन्ये तु परमेश्वराराधनेनैव संसारं तिर्ध्यामीति निश्चयात्मिका एकनिष्ठैव बुद्धिरिह कर्मयोगे भवतीत्थर्थमाहु । सर्वथापि तु ज्ञानकाण्डानुसारेण 'खल्पमप्यस्य धर्भस्य त्रायते महतो भयात' इत्युपपन्नम्, कर्मकाण्डे पुनर्बहुशाखा अनेकमेदा कामानामनेकमेदत्वात्, अनन्ताश्च कर्मफलगुणफलादि-प्रकारोपशाखामेदात्, बुद्धयो भवन्त्यव्यवसायिनाम् । तत्फलकामाना बुद्धीनामानन्त्यप्रसिद्धियोतनार्थो हिशब्द । अत काम्यकर्मापेक्षया महद्वैरुक्षण्य शुद्धार्थकर्मणामित्यभिप्राय ॥ ४९ ॥ अव्यवसायिनामपि व्यवसायात्मिका बुद्धिः

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहिताना कामिना बुद्धयो बहुशाखा बह्धयोऽनुपरतससारत्रदा शाखा यासा ता प्रतिशाखामैदेन ह्यान्ताश्व कामनामानन्सात् । यत्तु नैन्वेव साख्ययोगयोर्महाभयात्राणहेतुल तुल्य चेत्कोऽनयोर्विशेष इत्याशङ्का साख्याना पातशङ्का नास्ति योगिना तु यावद्विदेहकेवल्य पातशङ्कास्तीत्याह व्यवसायात्मिकेति तिचन्त्यम् । योगस्तवनपरस्य प्रन्थस्य तिचनदापरत्नेनोन्त्यापनस्यानुन्तितलात्, कामात्मान इत्यादिना सकामस्य । निन्दाप्रतीते स्पष्टलाच । तव तृत्तमवशोद्भवस्य व्यवसायात्मिकेव बुद्धिर्युक्तेति सूचयन्नाह—कुरुनन्दनेति ॥ ४९ ॥ अव्यवसायिना तु व्यवसायात्मिका बुद्धिन भवति प्रतिचन्धवाहुल्यादित्याशये-

६ श्रीधरीव्याख्या।

लक्षणे कर्मयोगे व्यवसायात्मका परमेश्वरभक्तयेव ध्रव तिर्व्यामीति निश्चयात्मिका एकैवैकनिष्ठेव बुद्धिर्भवति । अव्यवसायिनां तु बिहुर्मु-खानां कामिनां कामानामानन्त्यादनन्ता , तत्रापि कर्मग्रुणफलादिमेदाद्वदुशाखाश्च बुद्धयो भवन्ति । ईश्वराराधनार्थं हि नित्यनैमित्तिक कर्म किचिदक्रवैग्रुण्येनापि न नहयति । यथा शक्तुयात्तथा क्रुयांदिति हि तद्विशीयते । नच वैग्रुण्यम् । ईश्वरादेश्वेनैय वैग्रुण्योपरमात् । नत्र तथा क्षान्योपरमात् । नत्र तथा क्षान्योपरमात् । नत्र तथा क्षान्योपरमात् । नत्र तथा क्षान्योपत् भाष साथ । वृद्धान्योपत् क्षान्योपत् भाष । सथा वृद्धान्योपति ।

१ मीककायन

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्खविपश्चितः। वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीति वादिनः॥ ४२॥ कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्। कियाविद्योषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ ४३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिनीस्ति ते। यामिति। यामिमा वश्यमाणा पुष्पिता पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां श्रूय-माणरमणीयां वाच वाक्यलक्षणा प्रवद्नित । के अविपश्चितोऽल्पमेधसः। अविवेकिन इत्यर्थः। वेदवा-दरता इति । वेदवादरता बह्वर्थवादफलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः हे पार्थः, नान्यत्स्वर्गप्राध्या-दिफलसाधनेभ्यः कर्मभ्योऽस्तीत्येवंचादिनो वदनशीलाः॥ ४२॥ ते च कामात्मान इति । कामात्मान

### २ आनन्दगिरिच्यारया ।

प्रमाणभूता बुद्धिस्ति सैव सर्वेषा चित्ते किमिति स्थिरा न भवित तत्राह—येषामिति । ते यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदित तथापहृतचेतसा कामिनाम् । कामवशान्तिश्चयात्मिका बुद्धिनं प्राय स्थिरा भवतीत्याह—ते । यामिति । इमा मित्यध्ययनविध्युपात्तत्वेन प्रसिद्धत्व कर्मकाण्डरूपाया वाचो विवद्धयते । वद्ध्यमाणत्व क्रियाविशेषयहुलामित्यादौ दृष्ट्यम् । किंशुको हि पुष्पशाली शोभमानोऽनुभूयते न पुरुषभोग्यफलभागी लक्ष्यते तथेयमपि कर्मकाण्डात्मिका श्रूयमाणदशाया रमणीया वागुपलभ्यते साध्यसाधनसवन्धप्रतिभानाञ्च त्वेषा निरतिशयफलभागिनी भवित कर्मानुह्यानफलस्यानित्यत्वादिति मत्वाह—पुष्पितामिति । वाक्यत्वेन लक्ष्यतेऽर्थवत्त्वप्रतिभानाद्वस्तुतस्तु न वाक्यमर्थाभासत्वादित्याह—चाक्यलक्षणामिति । प्रवक्तुणा वेद्वाक्यतत्वर्यपरिज्ञानाभाव सूचयति—अविपश्चित इति ।
वेदवादा वेदवाक्यानि तानि च बहूनामर्थवादानां फलाना साधनाना च विधिशेषाणा प्रकाशकानि तेषु रितरासित्तस्विष्ठस्व तद्वत्वमपि तेषा विशेषणमित्याह—वेद्वादेति । कर्मकाण्डनिष्ठत्व फल कथयति—नान्यदिति । दृश्वरो वा मोक्षो वा नास्तीत्येव वदन्तो नास्तिका सन्त सम्यग्ज्ञानवन्तो न भवन्तीत्यर्थ ॥ ४२॥ प्रकृतान्प्रवक्त्वन्ति विधान्तरेण विश्वनिष्ट—ते चेति । तेषा ससारपरिवर्तनपरिदर्शनार्थं

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।
त्रा द्वास्तीति महास्तयोर्विशेष इति भाव ॥ ४१ ॥ उत्तरार्धमेव विवृणोति—यामिमामित्यादिना । या पुष्पिता
गुष्पतद्भमवदूरतो रमणीया वाचम् 'अक्षय्य ह वै चातुर्माखयाजिन सुकृत भवति', 'अपाम सोमममृता अभूम'
इत्येवरूपा प्रवदन्ति । अविपश्चित अव्यवसायिनो मूढा । यतो वेदवादरता वेदान्तर्गतेषु अर्थवादेषु 'यस्य
पर्णमयी जुहूर्भवति स न पाप≺ श्लोक≺ शृणोति' इत्येवमादिषु रताः बद्धश्रद्धा अतएव कर्मणोऽन्यत् आत्मज्ञानं

### ४ मधुसूद्वनीव्यारया।

कुतो न भवति प्रमाणस्य तुल्यलादित्याशङ्का प्रतिबन्धकसङ्गावाञ्च भवतीत्याह त्रिभि —यामिमा वाच प्रवदन्ति तथा वाचापहृतचेतसामविपश्चिता व्यवमायात्मिका बुद्धिनं भवतीत्यन्वय । इमामध्ययनिविध्युपात्ततेन प्रनिद्धा पुष्पिता पुष्पित तपलाशवदापातरमणीया साध्यसाधनसबन्धप्रतिभानाचिरतिशयफलाभावाच । कुतो निरितशयफललाभावस्तत्राह—जन्मकर्मफलप्रदा जन्म वापूर्वशरीरेन्द्रियादिसबन्धलक्षण, तद्धीन च कर्म तत्तद्वर्णाश्रमाभिमाननिमित्त, तद्धीन च फल ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

नाह—यामिति त्रिभि । यामिमा वश्यमाणा पुष्पिता फलाप्रदपुष्पितवृक्षवच्छोभमाना श्रवणमात्ररमण्या 'अपाम सोमममृता अभूम' इत्यादिरूपा वाच प्रवदन्ति, अविपश्चितो बुद्धिरहिता वेदस्य वादेऽर्थवादे 'अक्षच्य ह वै चातुर्मास्ययाजिन सुकृत भवति' इत्येवरूपे रता प्रीतिमन्तोऽतएव नान्यन्मोक्षादिक स्वर्गादन्यदस्तीति वादिन । खया तु मम मतमेवाभ्युपेयमिति सूच्यन्नाह— हे पार्थेति ॥ ४२ ॥ यत कामे आत्मान्त करण येषाम् अतएव स्वर्गएव पर पुरुषार्थो येषा ते कर्मण फल जन्मैव कर्मफल प्रद्वातीति तथा ता, वेदवाचा कर्मणि प्रवृत्ति कर्मणा जन्मलाभ नतु वेदवाच स्वतन्त्र जन्मादिप्रदातृत्वमस्तीत्वभिष्ठेत्याचार्येर्जन्म ६ श्रीधरीन्यास्था।

कद्यान्कामान्विद्याय व्यवसायात्मिकामेव बुद्धि कि न कुर्वन्ति तत्राह—यामिति । पुष्पिनां विषलतावदापात्मणीया प्रकृष्टा परमार्थफल-परामेव वदन्ति वाच स्वर्गोदिफलश्रुति ये तेषा तया वाचापहनचेनसा व्यवसायात्मिका बुद्धिनं विषीयत इति तृरीयेनान्वय । किमिति तथा वदन्ति । यतोऽविपश्चितो मूढाः । तत्र हेतु । वेदे ये वादा अर्थवादा 'अक्ष्य्य ह वै चातुमास्ययाजिन सुकृत भवति', 'अपाम सोमममृता अभूम' इत्याद्यास्तेष्वेव रता श्रीता । अत्यव अत परमन्यदीश्वरतस्य प्राप्य नास्तीनि वचनशीला ॥ ४२ ॥ अत्यव— कामासमान द्वि । कामासमान कामाकुलचिता । अत स्वर्ण एव पर पुरुषार्थो थेपा ते । जन्म च तत्र कमाणि च तत्फलानि च

# भोगैश्वर्धप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कामस्रभावाः । कामपरा इस्रथैः । स्त्रर्गपराः स्तर्गः परः पुरुषार्थौ येषां ते स्तर्गपराः स्तर्गप्रधाना जन्म-कर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्मफलं जन्मैव कर्मफल जन्मकर्मफल तत्प्रददातीति जन्मकर्मफलपदा तां वाच प्रवदन्तीत्यनुषज्यते । क्रियाविशेषबहुलां क्रियाणा विशेषाः क्रियाविशेषास्ते बहुला यस्यां वाचि तां. खर्गपरापुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकारयन्ते, भोगेश्वर्यगति प्रति भोगश्चेश्वर्य च भोगेश्वर्ये तयोगीतिः प्राप्तिभौगैश्वर्यगतिस्ता प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषास्तद्वहुलां तां वाच प्रवदन्तो मुढाः संसारे परिवर्तन्त इत्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ भोगेति। तेषा च भोगेश्वर्यप्रसक्ताना भोगः कर्तव्यमैश्वर्य चेति

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

प्रस्तुतां वाचमेव विशिनष्टि—जन्मेति । ननु प्रसा कामस्वभावत्वमयुक्त चेतनस्येच्छावतस्तुदात्मत्वानुपपत्तेरिति तन्नाह-कामपरा इति । तत्परत्व तत्तत्फलार्थित्वेन तत्तद्वपायेषु कर्मस्येव प्रवृत्ततया कर्मसन्यासपूर्वकाण्ज्ञानाद्वहि-र्भुखत्वम् । नन् कर्मनिष्टानामपि परमपुरुषार्थापेक्षया मोक्षोपाये ज्ञाने भवत्याभिमुख्यमिति नेत्याह—स्वर्गिति । तरपरत्व तस्मिन्नेवासक्तत्या तद्तिरिक्तप्ररुपार्थराहित्यनिश्चयवस्वम् । उच्चावचमध्यमदेहप्रमेदग्रहण जन्मवाचो यथोक्त-फलप्रदत्वमप्रामाणिकमित्याशङ्क्यानुष्टानहारा तदुपपत्तिरित्याह—क्रियेति । क्रियाणामनुष्टानाना यागदानादीनां विशेषा देशकालाधिकारिमयुक्ता सप्ताहानेकाहलक्षणास्ते खब्वस्यां वाचि प्राचुर्येण प्रतिभान्तीत्यर्थ । कथ यथोक्तायां वाचि क्रियाविशेषाणा बाहुल्येनावस्थानमित्याशङ्का प्रकाश्यत्वेनेत्येतद्विशद्यति—खर्गेति । तथापि तेषा मोक्षोपाय-त्वोपपत्तेस्तन्निष्ठानां मोक्षाभिमुख्य भविष्यति, नेत्याह-भोगेति । यथोक्ता वाचमभिवदतां पर्यवसान दर्शयति-तद्वहुलामिति ॥ ४३ ॥ ननु कर्मकाण्डनिष्ठाना कर्मानुष्ठायिनामपि बुद्धिगुद्धिद्वारेणान्त करणे साध्यसाधनभूतबुद्धि-ह्रयसमुदायसंभवादतो मोश्लो भविष्यति, नेत्याह—तेषा चेति । तदात्मभूताना तयोरेव भोगैश्वर्ययोरात्मकर्त-३ नीलकण्डव्याख्या ( चतर्धरी )

तत्फल मोक्षश्च नास्तीति बादिनो वदनशीला ॥ ४२ ॥ तथा भोगश्च ऐश्वर्य च तयोर्गति. प्राप्तिस्ता प्रति तदर्थ-मित्पर्थ । कामात्मान कामग्रस्तचित्ता । अतएव खर्गपरा । कीदृशीं भोगैश्वर्यगतिम् । जन्मकर्मफलप्रदाम् । प्राप्तभोगैश्वर्यो हि पुरुषस्तद्वासनावासित पुनर्भोगैश्वर्यप्राप्तये जन्म लभते तद्र्थं कर्माण च कुरुते फल च ततो भोगादिकं प्राप्तोतीति चक्रमनिशमावर्तते । तेन निष्ठातश्रयतो भवतीत्पर्थ । किच कियाविशेषेण बहुला यथायथा वित्तव्ययायासाद्याधिक्यं तथातथा मोगैश्वर्यप्राप्तेरप्याधिक्यमित्यर्थः । एतेनात्यन्तायाससाध्येष्वपि कर्मसु फळलो-भात्सजन्त इत्युक्तम् । भाष्ये भोगैश्वर्यगतिं प्रति साधनभूताः ये क्रियाविशेषा अप्रिहोत्रादयः तद्बहुला जन्म-रूप यत् कर्मफळ तत्प्रदा च वाचमेवेति व्याख्यातम् ॥ ४३ ॥ भोगेति । तया पुष्पितया वाचा अपहृतचेतसां

४ मधुसूद्नीव्याख्या । पुत्रपशुस्वर्गादिलक्षण विनश्वरं, तानि प्रकर्षेण घटीयन्त्रवदिवच्छेदेन ददातीति तथा ताम् । कुतएवमत आह—मोगैश्व-र्यगति प्रति कियाविशेषबहुला अस्तपानोर्वशीविहारपारिजातपरिमलादिनिबन्धनो यो भोगसात्कारण च यदैश्वर्य देवा-दिखामिल तयोर्गतिं प्राप्तिं प्रति साधनभूता ये कियाविशेषा अमिहोत्रदर्शपूर्णमासज्योतिशोमादयसौर्बहुला विस्तृताम् । अतिबाहुच्यन भोगैश्वर्यसाधनिकयाकळापप्रतिपादिकामिति यावत् । कमैकाण्डस्य हि ज्ञानकाण्डापेक्षया सर्वत्रातिविस्तृतल प्रसिद्धम् । एतादृशीं कर्मकाण्डलक्षणा वाच प्रवदन्ति प्रकृष्टा परमार्थस्वर्गीदिफलामभ्युपगच्छन्ति । के । येऽविपश्चितो विचारजन्यतात्पर्यपरिज्ञानग्रून्या । अतएव वेदवादरता वेदे ये सन्ति वादा अर्थवादा 'अक्षय्य ह वै चातुर्मास्ययाजिन. ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

च तत्र कर्म च तत्फल च प्रद्रातीति न व्याख्यातम् । यतो भोगश्रैश्वर्यं च तयोर्गतिं प्राप्तिं प्रति कियाणा विशेषा बहुला यस्यां ता वाच प्रवदन्तीखनुषङ्ग ॥ ४३ ॥ तेषा भोगैश्वर्ययोः प्रसक्तानामतिरक्तचित्ताना यतस्तया वाचापहृतमाच्छादित चेतो येषां

६ श्रीधरीन्याख्या।

प्रददातीति तथा ताम् । भोगैश्वर्ययोगीतिं प्राप्ति प्रति साधनभूता थे क्रियाविशेषास्ते बहुका यस्या ता प्रवदन्तीत्यतुषक्र ॥ ४३ ॥ तत्थ-भोगेश्वर्यप्रसक्तानामिति । भोगैश्वर्ययो प्रसक्तानामिनिविष्टानाम् । तया पुष्पितया वाचापहृतमाकुष्ट चेतो चेषां तेषां

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ४१ ॥ तथाच यामिमामिति ॥ ४२ ॥-कामात्माल इति ॥ ४३ ॥-मोगैश्वर्येति । ये कामाभिलाविणस्ते स्वयमेता वार्च देहात्मिकां पुष्पिता स्वर्गफलेन व्याप्ता वदन्ति । अतएव जन्मन कर्मेंव फलमिच्छन्ति ते अविपश्चित । ते तयैन स्वय कस्पितया नेदवाचा अपहत्तवित्ता

# त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन । निर्द्वनद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

भोगैश्वर्ययोरेव प्रणयवता तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषबहुल्या वाचापहृतचेतसामाच्छादितविवे-कप्रज्ञाना व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा या बुद्धिः समाधौ समाधीयतेऽसिन्पुरुषोपभोगाय सर्व-मिति समाधिरन्तःकरणं बुद्धिस्तसिन्समाधौ ग विधीयते न भवतीत्यर्थः॥ ४४॥ य एव विवेकबुद्धि-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

व्यत्वेनागोपितयोरिभिनिविष्टे चेतिस तादात्म्याध्यासवता बहिर्मुखानामित्यर्थः । तथापि शास्त्रानुसारिण्या विवेकप्रस्या व्यवसायात्मिका बुद्धिक्षेषामुदेष्यतीत्याशङ्क्ष्याह—तयेति । नतु समाधि सप्रज्ञातासप्रज्ञातभेदेन द्विधोच्यते, तन्न बुद्धिद्वयविधिरप्रसक्त सन्कथ निषिध्यते तन्नाह—समाधीयत इति ॥ ४४ ॥ अविवेकिनामपि वेदाभ्यासवतां विवेकबुद्धिरुदेष्यतीत्याशङ्क्ष्याह—य एवमिति । तहिं वेदार्थतया कामात्मता प्रशस्तेत्याशङ्क्ष्याह—निस्त्रेगुण्य इति ।

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

पुंसा बुद्धिः समाधौ समाध्यनुष्ठानकाले व्यवसायात्मिका व्यवसायो ज्ञान तदात्मिका बुद्धचिन्मात्राकारा न विधी-यते न भवति । कर्मकर्तरि लकारः । विरक्तस्य हि बुद्धिः समाधौ चिन्मात्राकारा भवति नतु भोगाद्यासक्तस्येति स्पष्टमेव । भाष्येतु समाधौ अन्तःकरणे व्यवसायात्मिका बुद्धिन भवतीति व्याख्यातम् । यद्वा समाध्यनुष्ठामार्थ-मेव निश्चयात्मिका तेषा बुद्धिन भवतीति व्याख्येयम् ॥ ४४ ॥ कस्य तर्हि समाधौ बुद्धिर्भवतीत्यत आह्— त्रेगुण्येति । त्रेगुण्यं गुणत्रयकार्यमूर्ध्वमध्याघोगतिरूप ससरण तदेव प्रकाश्यत्वेन विषयो येषां ताहशाः कर्म-

४ मधुसूदनीव्याख्या। सुकृत भवति' इलेवमादयस्तेष्वेव रता वेदार्थसत्यलेनवमेवैतदिति मिथ्याविश्वासेन सतुष्टा । हे पार्थ, अतएव नान्यद-स्तीतिवादिन कर्मकाण्डापेक्षया नास्त्यन्यज्ज्ञानकाण्ड, सर्वस्यापि वेदस्य कार्यपरलात्, कर्मफलापेक्षया च नास्त्यन्यिज्ञरितिशय ज्ञानफलमिति वदनशीला । महता प्रबन्धेन ज्ञानकाण्डविरुद्धार्थभाषिण इत्यर्थ । कुतो मोक्षद्वेषिणस्ते । यत कामात्मानः काम्यमानविषयशताकुलचित्तत्वेन काममया । एवसति मोक्षमि कुतो न कामयन्ते । यत स्वर्गेपरा स्वर्ग एवोर्वश्या-द्युपेतलेन पर उत्कृष्टो येषा ते तथा । स्वर्गातिरिक्त पुरुषार्थों नास्तीति आम्यन्तो विवेकवैराग्यामावान्मोक्षकथामि सोद्ध-सक्षमा इति यावत् । तेषा च पूर्वोक्तभोगैश्वर्ययो प्रसक्ताना क्षयिलादिदोषादर्शनेन निविधान्त करणाना तया कियावि-शेषबहुळ्या वाचापहृतमाच्छादित चेतो विवेकज्ञान येषा तथाभूतानामर्थवादा खुत्यर्थास्तात्पर्यविषये प्रमाणान्तराबा-धिते वेदस्य प्रामाण्यमिति सुप्रसिद्धमि ज्ञातुमज्ञक्ताना समाधावन्त करणे व्यवसायात्मिका बुद्धिन विधीयते । न भवती-त्यर्थ । समाधिविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तेषा न भवतीति वा । अधिकरणे विषये वा सप्तम्याद्वल्यलात् । विधीयत इति वर्मकर्तारे लकार । समाधीयतेऽस्मिन्सर्वमिति व्युत्पत्त्या समाधिरन्त करण वा परमात्मा वेति नाप्रसिद्धार्थ-कल्पनम् । अह ब्रह्मेत्यवस्थान समाधिस्तिन्निमित्त व्यवसायात्मिका बुद्धिनौत्पद्यत इति व्याख्याने तु रूढिरेवाहता । अयभाव —यद्यपि काम्यान्यमिहोत्रादीनि शुद्धार्थभ्यो न विश्विष्यन्ते तथापि फलाभिसंधिदोषात्राशयशुद्धि सपादयन्ति । भोगानगुणा त ग्रह्मिन ज्ञानोपयोगिनी । एतदेव दर्शयित भोगैश्वर्यप्रसक्तानामिति पुनरुपात्तम् । फलाभिसन्धिमन्तरेण त कतानि कर्माणि ज्ञानोपयोगिनीं छुद्धिमाद्धतीति सिद्ध विपश्चिद्विपश्चितो फलवैरुक्षण्यम् । विस्तरेण चैतदमे प्रतिपाद्यिष्यते ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ नतु सकामाना माभूदाशयदोषाक्र्यवसायात्मिका बुद्धि , निष्कामाना तु व्यवसायात्मकबुच्या कर्म

६ श्रीघरीव्याख्या।

समाधि चित्तैकाड्य परमेश्वरैकाड्याभिमुखत्व तसिन्निश्चयात्मिका बुद्धिर्न विधीयते। कर्मकर्तरिप्रयोग । नोत्पधत इसर्थ ॥ ४४॥ ननु च यदि स्वर्गोदिकं परम फळ न भवति तर्हि किमिति वेदैस्तत्साधनतया कर्माणि विधीयन्ते तत्राह—न्त्रैगुण्यविषया इति । त्रिगुणा-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

व्यवसायबुद्धियुक्ता अपि न समाधियोग्या । तत्र फलनिश्चयत्वादिति श्लोकत्रयस्य तात्पर्यम् ॥ ४४ ॥ अतएव च त्रैगुण्येति । बेदास्त्रै-

### १ श्रीमञ्चाकरभाष्यम् ।

रहितास्तेषा कामात्मनां यत्फलं तदाह—त्रेगुण्येति । त्रेगुण्यविषयास्त्रेगुण्यं संसारो विषयः प्रकाशियः तव्यो येषा ते वेदास्त्रेगुण्यविषयाः त्वं तु निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। निष्कामो भवेत्यर्थः । निर्द्वन्द्वः सुखदुः खहेत् सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वन्द्वशब्दवाच्यौ ततो निर्गतो निर्द्वन्द्वो भव । त्व नित्यसत्त्वस्थः सदा सत्त्व-गुणाश्चितो भव । तथा निर्योगक्षेमः । अनुपात्तस्योपादान योगः, उपात्तस्य रक्षण क्षेमः । योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयसि प्रवृत्तिर्दुष्करेत्यतो निर्योगक्षेमो भव, आत्मवानप्रमत्तश्च भव, एष तवोपदेशः ॥ ४५ ॥

२ आन दगिरिज्यास्या।

भवेति पद् निर्द्धन्द्वादिविशेषणेष्विप प्रत्येक सबध्यते । त्रयाणा सस्वादीना गुणानां पुण्यपापव्यामिश्रकर्मतत्फलसंबन्ध-लक्षण समाहारक्षेणुण्यमिल्यङ्गीकृत्व व्याच्छे—संसार इति । वेदशब्देनात्र कर्मकाण्डमेव गृद्धते, तदभ्यासवतां तदर्भानुष्ठानद्वारा ससारभौव्याच विवेकावसरोऽसील्यर्थ । ति ससारपरिवर्जनार्थं विवेकतिद्वये किं कर्तव्यमिल्या-शङ्काह—त्य तिवति । कथ निक्षेणुण्यो भवेति गुणत्रयराहिल्य विश्वीयते निल्यसस्वस्थो भवेति वाक्यशेषिरो-धादिलाशङ्काह—निष्काम इति । सप्रतिपक्षत्व परस्परिवरोधित्व, पदार्थौ शीतोष्णादिलक्षणौ । निष्कामत्वे द्वन्द्वाक्षिर्गतत्व शीतोष्णादिलक्षणौ । निष्कामत्वे द्वन्द्वाक्षिर्गतत्व शीतोष्णादिसहिष्णुत्व हेतुमुक्त्वा तत्रापि हेत्वपेक्षाया सदा सन्वगुणाश्रितत्व हेतुमाह—नित्येति । योगक्षेमव्याप्तचेतते रजस्तमोभ्यामसस्यष्टे सन्वमात्रे समाश्रितत्वमशक्यमिलाशङ्काह—तथेति । योगक्षेमयोर्जीवनहेतुतया पुरुषार्थसाधनत्वाक्वियाँगक्षेमो भवेति कृतो विधिरिलाशङ्काह—योगिति । योगक्षेमप्रधानत्व सर्वस्व स्वारत्विकमिति ततो निर्गमनमशक्यमिलाशङ्काह—आत्मवानिति । अप्रमादो मनसो विषयपारवद्ययञ्चत्वस्य प्रयोक्तिपदेशस्य मुमुक्षुविषयत्वादर्जनस्य मुमुक्षुत्विमह विविश्वतमिति नेत्याह—एष इति ॥ ४५ ॥ ईश्वरार्पणिधया १ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

काण्डपरा वेदाः । त्व तु निस्नेगुण्यो भव । ऊर्ध्वगताविष विरक्तो भवेत्यर्थ । वश्यित च तत्तद्भुणप्रधानं गतित्रय 'ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था' इति । दिव्येभ्योऽपि विषयेभ्यो विरक्तः समाधाविधिकियत इति भाव । किळक्षणोऽसौ निस्नेगुण्य इत्यत आह—निर्द्धन्द्व इति । सुखदु खे मानापमानौ शत्रुमित्रे शीतोष्णे इत्यादीनि द्वन्द्वानि सप्रति-पक्षपदार्थरूपाणि तेभ्यो निर्गतो निर्द्धन्द्वः । सर्वत्र समबुद्धिरित्यर्थ । ननु बाधमानमुष्णादिक कथ शीतादिवत्क्षन्तु शक्यमत आह—नित्यसत्त्वस्थ इति । नित्य सर्वदा सत्त्व धैर्य सत्त्वगुणो वा तदाश्रितो भूत्वा । धीरो हि सर्व सोढु शक्तः , सात्त्विको वा प्रारच्धकर्मोपस्थापितिमद दु खमपरिहार्य किम्रु तप्तत्येति जानन् सर्व सोढु शकोन्त्येव । नन्वत्यन्तदुः सह क्षुधादिदुः ख कथ निस्नेगुण्येन सर्वथा प्रवृत्तिश्चन्येन सोढु शक्यमत आह—नियांगक्षेम इति । अप्राप्तस्य प्राप्तियोंग । प्राप्तस्य सरक्षण क्षेम । एतद्वयमपि प्रारच्धकर्मोधीनमिति ततोऽपि निर्गत इत्यर्थ ।

४ मधुसूद्रनीज्यारया। समान इत्याशकाह-

कुर्वता कर्मस्वाभाव्यात्स्वर्गादिफलप्राप्तो ज्ञानप्रतिबन्ध समान इत्याशक्काह—त्रयाणा गुणाना कर्म त्रेगुण्य काममूल ससार स एव प्रकारयत्वेन विषयो येषा ताइशा वेदा कर्मकाण्डात्मका, यो यत्फलकामस्तर्यव तत्फल बोधयन्तीत्थर्थ । निह् सर्वेभ्य कामभ्यो दर्शपूर्णमासाविति विनियोगेऽपि सकुदनुष्ठानात्सर्वफलप्राप्तिर्भवति तत्तत्कामनाविरहात, यत्फलकामस्यानुतिष्ठति तदेव फल तस्मिन्प्रयोग इति स्थित योगसिद्धाधिकरणे । यसादेव कामनाविरहे फलविरह तस्मात्त्व निक्षे-गुण्यो निष्कामस्यान भल हे अर्जुन । एतेन कर्मस्याभाव्यात्ससारो निरस्त । ननु शीतोष्णादिद्वन्द्वप्रतीकाराय वक्षायपेक्षणात्कृतो निष्कामस्यमत आह—निर्द्धन्द्व । सर्वत्र भवेति सबध्यते । मात्रास्पर्शास्त्रित्युक्तन्यायेन शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुर्भव । असस्य दु खं कथ वा सोढव्यमित्यपेक्षायामाह—नित्यसत्त्वस्थ नित्यमच्छल यत्सत्त्व धर्यापरपर्याय तस्मित्तिष्ठतिति तथा । रजस्तमोभ्यामभिभूतसत्त्वो हि शीतोष्णादिपिडया मरिष्यामीति मन्वानो धर्माद्वमुक्षो भवति, ल दु, रजस्तमसी अभिभूय सत्त्वमात्रालम्बनो भव । ननु शीतोष्णादिसहनेऽपि क्षुत्पिपासादिप्रतीकारार्थं किंचिदनुपात्तमुपादेयमुपात्त च रक्षणीयमिति तदर्थं यक्षे कियमाणे कृत सत्त्वस्थलमित्यत आह—निर्योगक्षेम । अलब्धकामो योग , लब्धपरिक्षण क्षेमस्तद्वहितो भव । चित्तविक्षेपकारिपरिग्रहरहितो भवत्यर्थ । नन्वैव चिन्ता कर्तव्या कथमेव सति जीविष्यामीति । यत सर्वान्तर्यामी परमिश्वर एव तव योगक्षेमादि निर्वाहिकलेन च वर्तते यस्य ५ माष्योक्तवैविषका ।

ससारो विषय प्रतिपाद्यो येषा कर्मकाण्डपराणा वेदाना तिह मया कथ भाव्यमित्याकाङ्कायामाह—निस्त्रेगुण्य इति । निस्नेगुण्यो निष्कामा भव । हे अर्जुनेति सबोधयन्खनाम सार्थकं कर्तुमईसीति ध्वनयति । निस्नेगुण्यभवने उपायमाह—निर्द्धन्द्व इति । सुखदु खहेत् प्रतिपक्षपदार्थौ द्व-द्वशञ्दवाच्यौ तस्मादहितो भव । तत्रोपायमाह—नित्येति । नित्य सत्त्वे स्थितो भव । तत्राप्युपाय-माह—नित्योगिति । अतुपात्तस्योपादान योग , उपात्तस्य रक्षण क्षेम , ताभ्या निर्गत रजोगुणरहितो भव । आत्मवानप्रमत्त ।

# यावानर्थ उद्पाने सर्वतःसंह्यतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

खधर्ममनुतिष्ठतः सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यान्यनन्तानि फलानि तानि नापेक्ष्यन्ते चेत् किमर्थं तानी-श्वरायेत्यनुष्ठीयन्त इति, उच्यते ग्रुणु—यावानिति । यथा लोके कूपतडागाचनेकसिस्नुदपाने परि-

र आनन्दगिरिक्यारया।
स्वधमां नुष्ठानेऽपि फलकामनाभावाद्वैफल्य योगमार्गस्थेति मन्वान शङ्कते—सर्वेष्वित । कर्ममार्गस्य फलवस्व
प्रतिज्ञानीते—उच्यत इति । किं तत्फलमित्युक्ते तिह्वय श्लोकमवतारयित—श्रृणिवित । यथोदपाने कूपादौ परिच्छिन्नोदके स्नानाचमनादियोऽथों यावानुत्पवते स तावानपरिच्छिन्ने सर्वत सप्तुतोदके समुद्रेऽन्तर्भवित, परिच्छिन्नोद कानामपरिच्छिन्नोदकाशत्वात् । तथा सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यावानथों विषयविशेषोपरक्त सुखिशोषो जायते स तावामात्मविद स्वरूपभूते सुखेऽन्तर्भवित परिच्छिन्नानन्दानामपरिच्छिन्नानन्दान्तर्भावाभ्युपगमात् 'एतस्यैवानन्द-स्वान्यानि मृतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुते । तथा चापरिच्छिन्नात्मानन्दप्राप्तिपर्यवसायिनो योगमार्गस्य नास्ति वैफस्यमित्याह—यावानिति । उक्तमर्थमक्षरयोजनया प्रकटयित—यथोति । उदक पीयतेऽस्मिन्निति च्युत्पत्या कूपा-दिपरिच्छिन्नोदकविषयत्वमुद्पानशब्दस्य दर्शयिति—कूपेति । कूपादिगतस्याभिधेयस्य समुद्रेऽन्तर्भावासभवात्कथ-३ नीळकण्डन्याख्या (चतुपरी)।

तत्र हेतुः यत आत्मवाज्ञितचित्तः । सिंह सर्वाखण्यापत्खनाकुलो नित्यतृप्ततया निरुधमश्च भवतीति त्वमण्येताहशो निस्नेगुण्यो भवेत्यर्थ ॥ ४५ ॥ नन्वात्मवत्त्व चित्तशुद्धौ सत्यामेव भवति, सा च सकलवेदोक्तकर्मानुष्ठानसाध्या, अतो निस्नेगुण्यत्व दुर्लमित्याशङ्कचाह्—यावानिति । सर्वत सहुतोदके महति उदपाने जलाशये
पुरुषस्य यावान् अर्थो यावत्स्नानपानादिक प्रयोजन घटमात्रजलनिर्वर्त्य भवति न कृत्स्रजलाशयव्ययनिर्वर्त्य तावानेवार्थो विजानतो व्युत्पन्नचित्तस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मसुषोः सर्वेषु वेदेषु वेदैकदेशोपनिषच्छ्रवणमात्रनिर्वर्त्यो भवति न
कृत्स्ववेदार्थानुष्ठान स्वसिद्धर्थमपेक्षते । एकेन जन्मना कृत्स्ववेदार्थानुष्ठानासमवात् । ऐहिकेन जन्मान्तरीयेण

स आत्मवान् । सर्वकामनापरित्यागेन परमेश्वरमाराधयतो मम सएव देहयात्रामात्रमपेक्षित सपादियध्यतीति निश्चित्य निश्चित्तो भवेत्यर्थ । आत्मवानप्रमत्तो भवेति वा ॥ ४५ ॥ न नैव शङ्कनीय सर्वकामनापरित्यागेन कर्म कुर्वन्नह तैस्तै कर्मजनितै- रानन्दैविश्चित स्थामिति । यस्पात् उदपाने श्चुद्रजलाशये । जातावेकवचनम् । यावानर्थं यावत्मानपानिद्ययोजन भवति, सर्वत संश्वतोदके महति जलाशये तावानर्थौ भवत्येव । यथाहि पर्वतिनिर्झरा सर्वत स्ववन्त कचिदुपत्यकायामेकत्र मिलन्ति तत्र प्रत्येक जायमानमुद्कप्रयोजन समुदिते स्रुतरा भवति, सर्वेषा निर्झराणामेकत्रैव कासारेऽन्तर्भावात्, एव

४ मधुसूदनीव्यारया।

सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु काम्यकर्मसु यावानर्थी हैरण्यगर्भानन्दपर्यन्तस्तावान्विजानतो ब्रह्मतत्त्व साक्षात्कृतवतो ब्राह्मणस्य

५ मान्योत्कवदीषिका ।
तमोगुणाद्विनिर्गतो भवेखर्थ ॥४५॥ ननु वेदोक्तकर्भफलाकाङ्का नापेक्षिता चेदीश्वरार्थमपि कर्म किमर्थमनुष्ठेयमिखाशङ्का फलाकाङ्क्षया कर्मानुष्ठातुरमेकानर्थसभावना, फलाभिसंविरहितस्य तस्य तु ज्ञानप्राप्त्या सर्वकर्मफलाना यस्मिन्ब्रह्मसुखेऽन्तर्भाव तत्प्राप्ति सम-स्तानर्थमिष्ट्वित्स्य भवतीखाशयेनाह—यावानिति । यथा लोके उदपाने कूपायनेकस्मिन्खल्पे क्वचिद्धसादिप्रक्षालन क्वचित्कानं क्वित्यानमिखादिर्यावानश्रो यावत्परिमाण प्रयोजन स सर्वार्थस्वावत्परिमाण एव सर्वत सम्रुतोदके परिपूर्णोदके भवति । तत्रान्तर्भ६ श्रीषरीच्याक्या ।

त्मका सकामा येऽधिकारिणस्तदिषयासेवर्षं कभैफलसबन्धप्रतिपादका वेदा । त्व तु निक्षेगुण्यो निष्कामो भव । तत्रोपायमाद । निर्द्धन्द धुखदु खशीतोष्णादियुगुलान दृग्दानि तद्रहितो भव । तानि सहस्तेलर्थं । कथमित्यत्राह । नित्यसत्त्वस्य सन् । येथमवलम्ब्ये- लेथं । तथा निर्योगसेम । अप्राप्तस्वीकारो योग , प्राप्तपरिपालन सेम तद्रहित । आत्मवानप्रमत्त । निष्कद्वाकुलस्य योगसेमन्याप्र- तस्य च प्रमादिनक्तेगुण्यातिकम सभवतीति ॥ ४५ ॥ ननु वेदोक्तनानाफलपरित्यागेन निष्कामतयेश्वराराधनविषया व्यवसायात्मिका बुद्धिस्तु कुबुद्धिरेवेत्याशक्क्याह—यावानिति । उदक पीयतेऽसिक्तित्युदपान वापीकृपतबागादि तिसम्सन्योदके एकत्र कृत्सस्यार्थस्या- भावात्तत्र परिश्रमणेन विभागशो यावास्कानपानादिर्धं प्रयोजन भवति तावान्सवोऽप्यथं सर्वत समुतोदके महाहदे एकत्रैव यथा

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

गुण्येन कारणेन विशेषेण चिन्यन्ति बम्निति बन्धकाः। यसात्सुसदु समोहबुद्धा कर्माणि वैदिकानि क्रियमाणानि बन्धकानि अतस्त्रैगुण्य कामरूप साज्यम्। यदि तु वेददूषणपरमेतद् मविष्यत् प्रकृत युद्धकरण व्यवदिष्यत वेदादन्यस्य स्वर्धमिश्चायकत्वामावात् । येषां तु फलाभि-लाषो विगळितस्तेषा न वेदा बन्धका , यतो वेदाः पर तेषा सम्यन्द्वानोपयोगिनः ॥ ४५ ॥ अतस्यवाह्—यावानथैति ॥ ४६ ॥ यस्य धर्ममान्ने भ० गी० १४

# कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते संगोस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

चिछन्नोदके यावान्यावत्परिमाणः स्नानपानादिरथैः फलं प्रयोजनं स सर्वोऽथैः सर्वतःसंस्रुतोदकेऽपि योऽथीस्तावानेव संपद्यते तत्रान्तर्भवतीत्यर्थः। एवं तावांस्तावत्परिमाण एव संपद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदो-केषु कर्मसु योऽथों यत्कर्मफलं सोऽथों ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतो योऽथों यद्विज्ञान फलं सर्वतःसंस्रुतोदकस्थानीयं तिस्मस्तावानेव संपद्यते। तत्रेवान्तर्भवतीत्यर्थः। 'यथा छतायविजिता-याघरेयाः संयन्त्यवमेवैनं सर्वं तदिमसमेति यिक्तव प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद' इति श्रुतेः। 'सर्व कर्माखिलम्' इति च वक्ष्यति। तसात्प्राग्न्नानिष्ठाधिकारप्राप्तेः कर्मण्यधिकृतेन कूपतडागाद्यर्थ-स्थानीयमपि कर्म कर्तव्यम्॥४६॥ कर्मणीति। तव च कर्मण्यवाधिकारो न न्नानिष्ठाया ते तव तत्र च

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मिद्रमिलाशङ्कार्थशब्दस्य प्रयोजनविषयत्व न्युत्पादयति—फल्किति । यत्फल्रत्वेन लीयते तत्फल्किस्लुच्यते तत्कथ तहागादिकृत ज्ञानपानादि तथेलाशङ्का तस्वाल्पीयसो नाशोपपत्तिरिलाह—प्रयोजनिति । तहागादिप्रयुक्तप्रयोजनस्य समुद्रनिमित्तप्रयोजनमात्रत्वप्रयुक्तान्यस्यान्यात्मत्वानुपपत्तिरिलाशङ्काह—तन्नेति । घटाकाशादेरिव महाकशे परिच्छिकोदककार्यस्यापरिच्छिकोदककार्यान्वर्माव संभवित तत्प्राप्तावितरापेक्षाभावादिस्यर्थ । पूर्वार्घं दृष्टान्तभूतमेव स्थाल्याय दृष्टिन्तिकमुत्तरार्धं व्याकरोति—प्रविमित्त्यादिना । कर्मसु योऽर्थं दृश्युक्त व्यनक्ति—यत्कर्मफल्ल-सिति । सोऽर्थो विजानतो ब्राह्मणस्य योऽर्थस्तावानेव सपद्यत इति सबन्ध । तदेव स्पष्टयति—विज्ञानेति । त्रास्तिता । त्राह्मकर्मकर्मकर्तिता । सर्वं कर्मफल्ल क्रानफलेऽन्तर्भवतीलत्र प्रमाणमाह—सर्वमिति । यक्तिमपि प्रजा साधु कर्मकर्वन्ति तत्रसर्वं स पुरुषोऽभिसमेति प्राप्तोति य पुरुषक्तद्वेद विजानाति यद्वस्तु स रैको वेद तद्वेद्यमिति ध्रतेरर्थ । कर्मफलस्य सगुणज्ञानफलेऽन्तर्भाव सवर्गविद्याया श्र्यते कथमेतावता निर्गुणज्ञानफले कर्मफलान्तर्भाव सभवतीत्याशङ्काह—सर्वमिति । तर्हि ज्ञानिष्ठैव कर्तव्या तावतेव कर्मफलस्य लब्धतया कर्मानुष्ठानानपेक्षणादित्याशङ्काह—तस्यादिति । योगमार्गस्य निष्फल्लवाभावस्तच्छव्यार्थं ॥ ४६ ॥ तर्हि परम्परया पुरुषार्थसाधन योगमार्गं परिस्रज्य साक्षादेव पुरुषार्थकारणमात्मज्ञान तदर्थमुपदेष्टव्य तस्ये हि स्पृह्रयति मनो मदीयमिलाशङ्काह—तव्य ३ नीलकण्डव्याक्या (श्रुषंरा)।

वा जपादिना चित्तशुद्धौ सत्यासुपनिषच्छ्रवणानिस्नेगुण्यता सभवतीति भाव । वृद्धास्तु—सर्वतःसष्ठतोदकस्थानीये आत्मज्ञाने पुरुषस्य तावानर्थः कृतस्नोपि भवति यावाननेककूपरूपोदपानस्थानीयेषु सकलवेदोक्तकर्मसन्तृष्ठितेषु भवति, ब्रह्मानन्दे क्षुद्वानन्दानामन्तर्भावात् । तथाच श्रुतिर्ज्ञाने सर्वकर्मफलान्तर्भाव द्श्यति । 'यथा कृतायवि-जितायाधरेयाः सयन्त्येवमेवैन सर्व तद्मिसमेति यिकंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद' इति । वश्यति च 'सर्व कर्माखिल पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते' इति । गङ्गातुल्यज्ञानोदयात्प्रागेव कूपोपमानि कर्माणि कर्तव्यानीति भाव इति व्याचस्युः । असिन्पक्षे पूर्वार्धे अनेकसिन्—यथा-तथा-भवतीति पदचतुष्टयाध्याहारः, यावान्-तावान्-पदयोरनुषङ्गश्च दार्धन्तिके द्रष्टव्य ॥ ४६ ॥ ननु ममाप्यापनिषदात्मज्ञानार्थनः शम एवेष्टस्तत्कथं मा युध्य-

#### ४ मधुसूब्नीन्याख्या।

ष्रद्वातुभूषोर्भवलेष । श्रुद्वानन्दाना ब्रह्मानन्दाशासात्तत्र श्रुद्वानन्दानामन्तर्भावात् 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुते । एकस्याप्यानन्दस्यावियाकलिपततत्तत्तुपाधिपरिच्छेदमादायाशांशिवद्यपदेश आकाशस्येव घटायवच्छेदकल्पनया । तथाच निष्कामकर्मिम श्रुद्धान्त करणस्य तवातमज्ञानोदये परब्रह्मानन्दप्राप्तिः स्यात्तयेव च सर्वोनन्दप्राप्तौ न श्रुद्वानन्द-प्राप्तिनिबन्धनवैय्यम्यावकाश । अत परमानन्दप्रापकाय तत्त्वज्ञानाय निष्कामकर्माणि कुर्वित्यभिप्राय । अत्र यथातथान्यतिति पदत्रयाध्याद्यार्थे यावान्-तावानिति पदद्वयानुषङ्गश्च दार्शन्तिके द्रष्टव्य ॥ ४६ ॥ नतु निष्कामकर्मभिरात्म- ५ माष्योत्कर्यदीपिका ।

नतीलर्थं । तथा यावानर्थं फल वेदेषु वेदबोधितेषु कर्मस्र तावानर्थे ब्राह्मणस्य परमार्थतत्त्व विजानत सभवति, सर्वत सङ्घतोद-कस्थानीये ज्ञानफले ब्रह्मणि सर्वेषा फलानामन्तर्भावात् । 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुते । ब्राह्मणप्र-६ भीषरीन्याक्या ।

भवति । एव यानान्सर्वेषु वेदेषु तत्त्वर्भफळरूपोऽर्थस्तानान्सर्वोऽपि विजानतो न्यवसायात्मिकबुढियुक्तस्य माह्मणस्य अद्यानिष्ठस्य भवस्य । मह्मानन्दे श्वदानम्दानामन्तर्भृतस्यात् 'एतस्यैनानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपन्नीवन्ति' इति श्वते. । तसावियमेव द्वदिः सुकुद्धिरित्यर्थः

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

कर्म कुषेतो मा फलेष्वधिकारोऽस्तु कर्मफलतृष्णा मा भूत् कदाचन । कस्यांचिद्ण्यवस्थायासित्यथैः । कदा कर्मफले तृष्णा ते स्याचदा कर्मफलग्रोतहेंतुः स्याः, एवं मा कर्मफलहेतुर्भूः । यदा हि कर्मफल-तृष्णाप्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्मफलस्यैव जन्मनो हेतुर्भवेत्, यदि कर्मफलं नेष्यते किं कर्मणा दुःखक्रपेणेति । मा ते तव सङ्गोऽस्त्वकर्मण्यकर्णे प्रीतिमी भृत् ॥४७॥ यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

चेति । तर्हि तत्फलाभिलाषोऽपि स्यादिति नेसाह—मा फलेष्विति । पूर्वोक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति—मा कर्मेति । फलाभिसन्ध्यसभवे कर्माकरणमेव श्रद्धामीत्याशक्काह—मा त इति । ज्ञानाधिकारिणोऽपि कर्मत्यागप्रसिक्तं निवारयति—कर्मण्येवेति । कर्मण्येवेत्येवकारार्थमाह—न ज्ञानेति । निह तन्नाब्राह्मणस्यापरिपक्कषायस्य मुल्यो-ऽिषकार सिध्यतीत्यर्थं । फलेष्विति । कर्मण्येवेत्येवकारे सतीति सहस्यर्थं । फलेष्विकाराभाव स्फोरयति—कर्मेति । कर्मानुष्ठानात्यागृध्वं तत्काले चेत्येतत्कद्वाचनेति विवक्षितमित्याह—कर्मां चिदिति । फलाभिसधाने दोषमाह—यदेति । एव कर्मफलतृष्णाद्वारेणेत्यर्थं । कर्मफलहेतुत्व विवृणोति—यद्वा हीति । तर्हि विफल क्षेत्रात्मक कर्म न कर्तव्यमिति शङ्कामनुभाष्य दूषयति—यदीत्यादिना । अकर्मणि ते सङ्गो मा भूदित्युक्तमेव स्पष्टयति—अकरण इति ॥ ४७॥ आसक्तिरकरणे न युक्ता चेत्तर्हि क्षेत्रात्मक कर्म किमुद्दिरय कर्तव्यमित्याशङ्कामनूच श्लोकान्तरमवतारयति—यदीत्यादिना । वक्ष्यमाणयोगमुद्दित्य तिविद्यो भूत्वा कर्माणि

### ३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

स्वेति प्रेरयसीत्याशङ्कचाह—कर्मण्येवेति । कर्मण्येवाधिकारो न ज्ञाननिष्ठायाम् । मा फलेषु सङ्गोऽस्त्वित्यपकृष्यते । कर्मफल सर्गपश्चादिहेतु कर्मसु प्रवर्तक यस ताहशो मा भू । अकर्मणि कर्माकरणेऽपि तव सङ्गो मास्तु ॥ ४७॥

### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

ज्ञान सपाय परमानन्दप्राप्ति कियते चेदात्मज्ञानमेव तर्हि सपाय कि बह्वायासै कर्मिभवेहिरज्ञसाधनभूतौरिलाशङ्क्याह— ते तवाशुद्धान्त करणस्य तात्त्विकज्ञानोत्पत्त्ययोग्यस्य कर्मण्येवान्त करणशोधकेऽधिकारो मयेद कर्तव्यमिति बोधोऽस्तु न ज्ञान-निष्ठारूपे वेदान्तवाक्यविचारादौ । क्मं च कुर्वतस्तव तत्फलेषु खर्गादिषु कदाचन कस्याचिद्य्यवस्थाया कर्मानुष्ठानात्प्रागूर्ध्वं तत्काले वाधिकारो मयेद भोक्तव्यमिति बोधो मास्तु । ननु मयेद भोक्तव्यमिति बुद्धमावेऽपि कर्म खसामर्थ्योदेव फल जनिय-ध्यतीति चेत्रेल्याह—मा कर्मफलहेतुर्भू, फलकामनया हि कर्म कुर्वन्फलस्य हेतुरुत्पादको भवति । ख तु निष्काम सन्कर्मफल हेतुर्माभू । नहि निष्कामेन भगवद्र्पणबुद्धा कृत कर्म फलाय कल्पत इत्युक्तम् । फलामावे किं कर्मणेखत आह—मा ते सङ्गोऽस्लकर्मणि । यदि फल नेष्यते किं कर्मणा दु खरूपेणेखकरणे तव प्रीतिर्माभूत् ॥ ४७ ॥ पूर्वोक्तमेव

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

हण ब्रह्मविद्याया ब्राह्मणस्य मुख्याधिकारस्चनार्थम् ॥ ४६ ॥ मम तर्हि काधिकार इत्याकाङ्कायामाह—कर्मणीति । कर्मण्येव नतु ज्ञाननिष्ठायामन्त करणशुद्धभावात्, तन्नापि चित्तशुद्धिहेतौ फलाभिसिधरिहिते कर्मणि नतु बन्धनिमित्ते काम्ये इत्याह—मिति । कदाचन कस्याचिदवस्थायामपि कर्मफलनृष्णा ते मास्तु । फलनृष्णया काम्ये तेऽधिकारो मास्त्वित यावत् । नतु नृष्णाभावेऽपि भोजनात्तृप्तिरिव कर्मण फल स्यादेवेति तन्नाह—मा कर्मिति । मा कर्मफले हेतुर्भू फलनृष्णया तदुत्पादको माभू । कामनया कृतस्य कर्मण पश्चादिफलदानृत्वनियमात् 'चित्रया यजेत पश्चकाम ' इति श्रुते । यत्तु कैर्मफल प्रवृत्तिहेतुर्यस्येति तन्न । बहुत्रीह्य-पेक्षया तत्त्वस्य लघुलात् , दु खरूपेण निष्फलेन कर्मणा किमिति ते कर्माकरणे सङ्ग आसक्तिमाभूत् ॥४०॥ एतदेव विवृणोति—

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

॥ ४६ ॥ ति सवकमैफलानि परमेश्वराराधनादेव भविष्यन्तीत्वभिस्थाय प्रवर्तेत किं कमैणेत्वाशङ्का तद्वारयन्नाह—कर्मण्येविति । ते तव तत्त्वज्ञानाथिन कमैण्येवाथिकार । तत्कलेषु वन्धहेतुष्वधिकार कामो मास्तु । नतु कमैणि कृते तत्कल स्यादेव भोजने कृते तृप्ति-वित्याशङ्काह । मा कमैफलहेतुभू कमैफल प्रवृत्तिहेतुर्थस्य तथाभूतो मा भू । कामितस्थैव स्वगाँदिनियोज्यविशेषणत्वेन फलत्वादका-मित फल न स्यादिति भाव । अत्रयव फल वन्धक भविष्यतीति भयादकमैणि कमौकरणेऽपि तव सङ्गो निष्ठा मास्तु ॥ ४७ ॥ किं

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ज्ञाने च प्राधान्य परिमितादिप वेद माधितात्कार्यं, अतश्च कर्मण्यस्तु इति कर्ममात्रे त्व व्यापृतो भव न तु कर्मफलेषु । नतु कर्मणि जाते नान्त-रीयकतयैव फलमापततीति । मैवम् । तत्रहि यदि त्व फलकामनाकालुष्यव्याप्तो भवति तदा कर्मणा फलप्रति हेतुत्वम् । यद्प्रार्थमान

<sup>🤋</sup> नीलक्षण्ठः

योगस्थः कुरू कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सभत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ क्रपणाः फलहेतवः॥ ४९॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

कर्म कथं तर्हि कर्तव्यमित्युच्यते, योगस्य इति। योगस्यः सन्करु कर्माणि केवलमीश्वरार्थः, तत्रापीश्वरो मे तुष्यत्विति सङ्गं त्यवस्वा धनंजय, फलतृष्णाशून्येन कियमाणे कर्मणि सस्वशृद्धिजा ज्ञान-शाप्तिकक्षणा सिद्धिस्तद्विपर्ययजाऽसिद्धिस्तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योरपि समस्त्रस्यो भृत्वा क्रह कर्माणि। कोऽसी योगो यत्रस्थः कुर्वित्युक्तमिरमेव तत्सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ ष्ट्रेणेति । यत्पुनः समत्वबुद्धियुक्तमीश्वराराधनार्थं कर्मेतसात्कर्मणो द्रेणातिविप्रकर्षेण ह्यवरं २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

क्केशास्मकान्यपि विहितःवादनुष्ठेयानीत्याह—योगस्थः सिन्नति । कर्मानुष्ठानस्योद्देश्य दर्शयति—केवलिमिति । फलान्तरापेक्षामन्तरेणेश्वरार्थं तत्त्रसादनार्थमनुष्ठानमित्यर्थं । तहींश्वरसतोषोऽभिलाषगोचरीभृतो भविष्यति नेत्याह— तत्रापीति । ईश्वरप्रसादनार्थे कर्मानुष्ठाने स्थितेऽपीलर्थ । सङ्ग सक्तवा कुर्विति पूर्वेण सबन्धः । आकाङ्कितं प्रियत्वा सिद्धिशब्दार्थमाह-फलेति । तद्विपर्ययजा सत्त्वाशुद्धिजन्या । ज्ञानप्राप्तिलक्षणेति यावत् । कर्माननु-तिष्ठतो योगसुद्दिश्य शेषतया प्रकृतमाकाङ्कापूर्वक प्रकटयति—को इसावित्यादिना ॥ ४८ ॥ किमिति योगस्थेन तस्वज्ञानसुद्दिश्य कर्म कर्तव्य फलाभिलार्षेऽपि तद्तुष्ठानस्य सुलभःवादित्याबञ्चा यथोक्तयोगयुक्तं कर्म स्तुवन्नन-म्तरश्लोकसुरथापयति - यत्पनरिति । भवर कर्म बुद्धिसंबन्धविरुद्धमिति शेष । बुद्धियुक्तस्य बुद्धियोगाधीन प्रकर्ष ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्घरी )।

एतदेव विष्टुणोति —योगस्थ इति । योगस्य, सन् सङ्ग फलतृष्णा कर्तृत्वाभिमानं च त्यक्त्वा कर्माणि ज्ञानार्थं कुर । हे धर्नजय, सिद्ध्यसिद्ध्यो कर्मफलस विविदिषादे सिद्धावसिद्धौ वा समो हर्षविषादसून्यो भूत्वा कर्माणि कुर्विति सबन्धः। इद्मेव सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्व योग इत्युच्यते ॥ ४८ ॥ इममेव बुद्धियोग स्तौति — दूरेणेति । ४ मधुसूदनीध्याख्या ।

विवृणोति—हे धनजय, ल योगस्य सन् सङ्ग फलाभिराष कर्तृलाभिनिवेश च त्यक्ला कर्माणि कुरु । अत्र बहुवचना-त्कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यत्र जातावेकवचनम् । सङ्गत्यागोपायमाह—सिद्धासिद्धो समो भूला फलसिद्धौ हर्ष फलासिद्धौ च विषाद खक्ला केवलमीक्षराराधनबुद्धा कर्माणि कुर्वित्यर्थ । ननु योगराब्देन प्राक्कर्मोक्तम् । अत्र तु योगस्थ कर्माण कुर्वित्युच्यते, अत कथमेतद्वोद्धं शक्यमित्यत आह—समल योग उच्यते । यदेतित्सिद्धासिद्धो समल इदमेव योगस्थ इस्रत्र योगशब्देनोच्यते नतु कर्मेति न कोऽपि विरोध इस्पर्थ । अत्र पूर्वार्धस्योत्तराधेन व्याख्यान कियत इस्पपीनस-क्लमिति भाष्यकारीय पन्था । सुखदु खे समे कृत्वेलत्र जयाजयसाम्येन युद्धमात्रकर्तव्यता प्रकृतलादुक्ता । इह तु दृष्टादृष्टसर्वेफलपरित्यागेन सर्वेकर्मकर्तव्यतेति विशेष ॥ ४८ ॥ नतु किं कर्मानुष्ठानमेव पुरुषार्थी येन निष्फलमेव सदा कर्तव्य-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

योगस्य इति । योगस्य कर्माणि कुरु केवलमीश्वरार्थम् । नैनु योग परमेश्वरैकपरतेति योगशब्दार्थं आचायै कुनो न प्रदर्शित इतिचेत् समल योग उच्यते इत्यनेन तदर्थस्य मूल एवोक्तलात्। तत्रापिश्वरो मे तुष्यलिति सङ्ग त्यक्ला। एतद्भाष्यस्पलक्षण कर्तुलाग्राभिनिवेशस्यापि। चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानप्राप्तिरूपाया सिद्धौ तद्विपर्ययरूपायामसिद्धौ च समो हर्षविषादशन्यो भूला। अयमेव योग इलाह—समत्विमिति । दिग्विजये महीपाजिला धनमाहल राजस्ययहे लया नियोजित तथाधुनाप्येतान्सर्वाजिला यज्ञादीन्सपादयिद्यमर्हसीति योतयन्नाह—हे धनजयेति ॥ ४८ ॥ काम्य लतिनिकृष्टमिलाह—द्रेणेति । दूरेण विप्रकर्षेणावरम-६ श्रीधरीब्याख्या ।

तहिं-योगस्य इति । योग परमेश्वरैकपरता तत्र स्थितः कर्माणि कुरु । तथा सङ्ग कर्तृत्वाभिनिवेश त्यक्तवा केवलमीश्वराश्रयेणैव कुर । तत्फलस्य ज्ञानस्यापि सिष्यसिष्यो समी भूत्वा केवलमीश्वरार्पणेनैव कुर । यत पवभूत समत्वमेव योग उच्यते सिद्ध । चित्त-समाधानरूपत्वात् ॥ ४८ ॥ काम्य त कमीतिनिकृष्टमित्याह-दरेणेति । बच्चा व्यवसायात्मिकया कृत कमैयोगी बुद्धियोग । बुद्धि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । फल ज्ञान नानिष्छोस्तदिति कर्माभावेन य सङ्ग स एव गाढग्रहरूपो मिथ्याज्ञानस्वरूप इललाज्य एव ॥ ४७ ॥ योगस्य इति । योगे हियत्वा कर्माणि कुरु । सान्य च योग । (यस्य सर्वे इति । वैस्य सर्वे व्यापारा आशीरूपेण बन्धनेन युक्ता । अभिकायो हि बन्धकः) ॥ ४८ ॥ बूरेण हीति । बुद्धियोगास्त्रिल हेतोरवर युष्टफलयुक्त कर्म दूरीमगति । अतस्तादृश्यां बुद्धौ शरणमन्त्रिण्छ प्रार्थयस्व, येन सा बुद्धिर्कम्यते

क उपलब्धोनयादर्भपुत्तकयोर्पीय व्याख्याऽसबद्धांत्रेव दृश्यते १ भीषरी.

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

निरुष्ट कर्म फलार्थना क्रियमाणं बुद्धियोगात्समत्वबुद्धियुक्तात्कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद् धनं जय, यत पव योगविषयायां बुद्धै। तत्परिपाकजाया वा साख्यबुद्धौ द्यारणमाश्रयमभयप्राप्तिका-रणमन्विष्ठ प्रार्थयस । परमार्थञ्चानदारणो भवेत्यर्थः । यतोऽवर कर्म कुर्वाणाः कृपणा दीनाः फलहेतवः फलतुष्णाप्रयुक्ताः सन्तः 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वासाल्लोकात्प्रैति स कृपणः' इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ समस्वबुद्धियुक्तः सन्स्वधर्ममनुतिष्ठन् यत्फल प्राप्नोति तच्छृणु—बुद्धीति ।

### २ आन द्निरिक्याख्या ।

स्चयित—बुद्धीति । बुद्धिसबन्धासबन्धाभ्यां कर्मणि प्रकर्षनिकर्षयोभीवे करणीय नियच्छित—बुद्धाविति । यतु फलेच्छयिप कर्मानुष्टान सुकरमिति तन्नाह—कुपणेति । निकृष्ट कर्मैव विशिनष्टि—फलार्थिनेति । कस्मारप्रतियोगिन सकाशादिद् निकृष्टमिस्याशङ्का प्रतीकसुपादाय व्याचष्टे—बुद्धीत्यादिना । फलाभिलावेण कियमाणस्य कर्मणो निकृष्टत्वे हेतुमाह—जन्मेति । समत्वबुद्धियुक्तात्कर्मणसद्धीनस्य कर्मणो जन्मादिहेतुत्वेन निकृष्टत्वे फलितमाह—यत इति । योगविषया बुद्धि समत्वबुद्धि । बुद्धिशब्दस्यार्थान्तरमाह—तत्परिपाकेति । तच्छब्देन समत्वबुद्धिसमिन्वतं कर्म गृद्धते । तस्य परिपाकस्तत्फलभूता बुद्धिशुद्धि । शरणशब्दस्य पर्याय गृहीत्वा विवक्षितमर्थमाह—अभयेति । ससमीमविवक्षित्वा द्वितीय पक्ष गृहीत्वा वाक्यार्थमाह—परमार्थेति । तथाविध्यानगरणत्वे हेतुमाह—यत इति । फलहेतुत्व विश्वणोति—फलेति । तेन परमार्थज्ञानगरणतेव युक्तेति शेष । परमार्थज्ञानबहिर्मुखानां कृपणत्वे श्वुति प्रमाणयति—यो वा इति । अस्यूलादिविशेषणमेतदित्युच्यते ॥ ४९ ॥ प्रवीक्तसमत्वबुद्धियुक्तस्य स्वधर्मानुष्ठाने प्रशृतस्य कि स्थादिसाशङ्काह—समत्वेति । बुद्धियुक्त खथर्माव्य कर्मान्यति । कर्माव्यति । विषयि कर्माव्यति । कर्माव्यति । कर्माव्यति । विषयि कर्माव्य

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

कर्मफलकामेन कियमाण बुद्धियोगात्पूर्वोक्तानिष्कामात्कर्मण दूरेण हि प्रसिद्ध अवरं अत्यन्तिनिकृष्ट, अतो बुद्धौ योगरूपाया तत्फलभूताया साख्यरूपाया वा तिन्निमित्त शरण रक्षितार आश्रय वा ईश्वर अन्विच्छ प्रार्थयस्व । तत्प्रीत्यर्थे कर्माणि कुर्वित्यर्थः । यतः फलहेतव फलमेव हेतु प्रवर्तक येषा तादशा फलतृष्णावन्तः कृपणा दीना भवन्ति । 'यो वा एतदक्षर गार्ग्यविदित्वासाङ्कोकात्प्रैति स कृपणः' इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ किच

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

मित्युच्यते 'प्रयोजनमनुद्दिय न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इति न्यायात्, तद्वर फलकामनयैव कर्मानुष्ठानमिति चेन्नेलाह—बुद्धि-योगात् आत्मबुद्धिसाधनभूतान्निष्कामकर्मयोगात् दूरेणातिविप्रकर्षेणावरमधम कर्म फलामिसिधना कियमाण जन्ममरणहेतु-भूत, अथवा परमात्मबुद्धियोगाद्द्ररेणावरं सर्वमिप कर्म। हि यस्मात् हे धनजय, तस्मात् बुद्धो परमात्मबुद्धौ सर्वानर्थनि-वर्तकाया शरण प्रतिबन्धकपापक्षयेण रक्षक निष्कामकर्मयोगम्। अन्विच्छ कर्तुमिच्छ। ये तु फलहेतव फलकामा अवरं कर्म कुर्वन्ति ते कृपणा सर्वदा जन्ममरणादिघटीयन्त्रभ्रमणेन परवशा। अल्यन्तदीना इल्पर्थ। 'यो वा एतदक्षर गार्थि-विदिलास्मालोकार्त्रेति स कृपण ' इति श्रुते । तथाच लमिप कृपणो माभू, कितु सर्वानर्थनिवर्तकात्मज्ञानोत्पादक निष्काम-कर्मयोगमेवानुतिष्ठेलिभप्राय। यथाहि कृपणा जना अतिदु खेन धनमर्जयन्तो यर्त्किचिदृष्टसुखमात्रलोमेन दानादिजनित महत्सुरामनुभवितु न शक्नुवन्तीलात्मानमेव वश्चयन्ति, तथा महता दु खेन कर्माणि कुर्वाणा क्षद्रफलमात्रलोमेन परमानन्दा-नुभवेन विद्वता इल्लहो दौर्भाग्य मौद्ध च तेषामिति कृपणपदेन ध्वनितम्॥ ४९॥ एव बुद्धियोगाभावे दोषसुक्ला तद्भावे

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

धमफलाभिसिधनानुष्ठीयमान कमें बुद्धियोगात्समलबुद्धियुक्तादीश्वराधनार्थात्कर्मण जन्मादिहेतुलाद्धुद्धियोगात्, आत्मबुद्धिसाधनम्भूतात्समललक्षणाद्योगादिति वाऽर्थ । यतएवमतो बुद्धौ समलबुद्धि साख्यबुद्धि वा शरणमाश्रय अभयप्राप्ते परम्परया साक्षाद्ध कारणमन्विच्छ प्रार्थयस्व। शरणो भवेल्थ्यं । बुद्धौ शरण त्रातारमीश्वर्मिल्थ्यंस्लप्नकान्तार्थकल्पनया विशेष्याध्याहाम्ण च मस्तोऽत आचार्येन प्रदर्शित । यत कारणादवरं कर्म कुर्वाणा दीनाः, यत पालहेतव फलतृष्णायुक्ता 'यो वा एतद्कर गार्यविदिलास्मालोकात्प्रीति स कृपण ' इति श्रुते धन लया इत तेन युधिष्ठिरेण स्वाराज्यकामनया राजसूयकर्मानुष्ठित तस्य फल भविद्ध पूर्वमनुभूतमधुना चोपस्थितमत काम्य कर्माल्यधममिति सूचयन्सबोधयति—धनजयेति ॥ ४९ ॥ काम्यकर्मणोऽवरलमुक्ला निष्काम-

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

साधनभृतो वा तसात्सकाशादन्यत्काम्य कर्म दूरेणावरमत्यन्तमपक्तष्टम् । हि यसादेव तसाहुदौ ज्ञाने शरणमाश्रय कर्मयोगमन्विच्छानु-तिष्ठ । यहा बुद्धौ शरण त्रातारमीश्वरमाश्रयेत्यथं । फलहेतवस्तु सकामा नरा क्रुपणा दीना । 'यो वा एनदक्षर गाग्येविदित्वासाछो

# बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तसाद्योगाय युज्यस योगः कर्मसु कौशलम्॥ ५०॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धा युको बुद्धियुक्तः, स जहाति परित्यजतीहासिँ छोके उमे सुकृतदुष्कृते पुण्यपापे सत्त्वशुद्धिशानप्राप्तिद्वारेण यतस्तसात्समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व। योगो हि कमस कौशलं स्वधर्माष्येषु कमस वर्तमानस्य या सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वबुद्धिरीश्वरा- पितचेतस्तया तत्कोशलं कुशलभावस्तद्धि कौशलं यद्बन्धनसभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या समावाश्विवर्तन्ते तसात्समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम् ॥ ५० ॥ यसात् कर्मजमिति । कर्मज फलं

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

नुतिष्ठन्निति शेष । बुद्धियोगस्य फलवस्ये फलितमाह—तस्मादिति । पूर्वार्षं व्याचष्टे—बुद्धीत्यादिना । ननु समत्वबुद्धिमात्रान्न पुण्यपापनिवृत्तियुक्ता परमार्थद्शैनवतस्तिन्नवृत्तिमासिद्धेरिति तत्राह—सस्येति । उत्तरार्षं व्याचष्टे—तस्मादिति । स्वधमेत्रनुतिष्ठतो यथोक्तयोगार्थं किमर्थं मनो योजनीयमित्याशङ्काह—योगो हीति । वर्षि यथोक्तयोगसामध्योदेव दर्शितफलसिद्धेरनास्था स्वधमानुष्ठाने प्राप्तेत्याशङ्काह—स्वधमां ख्येष्विति । ईश्वरापित-चितस्या कर्मसु वर्तमानस्यानुष्ठानिष्ठस्य या यथोक्ता बुद्धिसत्तेषु कोशलमिति योजना । कर्मणा बन्धस्वभाव-त्वात्तद्वष्ठाने बन्धानुबन्ध स्थादित्याशङ्का कोशलमेव विशदयित—तद्धीति । समत्वबुद्धेरेव फलत्वे स्थिते फलित-सुपसहरति—तस्मादिति ॥ ५० ॥ समत्वबुद्धियुक्तस्य सुकृतदुष्कृततत्फलपरित्यागेऽपि कथ मोक्ष स्थादित्याश-ङ्काह—यसादिति । समत्वबुद्धा यसात्कर्मानुष्ठीयमान दुरितादि त्याजयित तसात्परम्परयासौ सुक्तिहेतुरि-त्यर्थ । मनीषिणो हि ज्ञानातिशयवनतो बुद्धियुक्ता सन्त स्वधर्माख्य कर्मानुतिष्ठन्तस्ततो जात फल देहप्रभेद हित्वा

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

बुद्धीति । बुद्धियुक्तः समत्वबुद्धियुक्तः योगाय समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व । योग सिद्ध्यसिद्ध्यो सम-त्वबुद्धि कर्मसु बन्धकेष्प्रपि कौशल बन्धनिवर्तकत्वसपादकम् । ननु बुद्धियुक्तः कर्मभिर्द्धुष्कृत त्यजतु 'धर्मेण पापमपनुदति' इति श्रुते , सुकृत तु सजातीयत्वाक्तेर्दुष्परिहरमिति कथमुभे सुकृतदुष्कृते जहातीत्युच्यते सत्त्व-ग्रुद्धिज्ञानोत्पित्तद्वारेण प्राञ्च । अर्वाञ्चस्तु दुष्कृतत्यागमुक्तरीत्याभ्युपेत्य फलत्यागात्सुकृतत्यागोऽपि कर्मयोगिनो भवति । दुष्कृतफलवन्मोक्षप्रतिबन्धकतत्फलस्यानुत्पादात् । यत्तु आपस्तम्बोक्ताम्रवृक्षनिदर्शनेन नान्तरीयक सुकृत तफलमुक्त न तत्फलत्वेनोपपद्यते नान्तरीयकत्वादेव । तस्नात्फलद्वारा मोक्षप्रतिबन्धके क्रियमाणे एव सुकृतदुष्कृते

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

गुणमाह—इह कमें खुद्धियुक्त समलबुद्धा युक्तो जहाति परिलजित उमे सुकृतदुष्कृते पुण्यपोपे सत्त्वगुद्धिज्ञानप्रप्तिद्वारेण । यसादेव तस्मात्समलबुद्धियोगाय ल युज्यल घटस्य उद्युक्तो भव । यसादिद्दश समलबुद्धियोगा ईश्वरापितचेतस कमें प्रवर्तमानस्य कौशल उद्दरलभाव यद्धन्वहेत्नामिप कमेणा तद्भावो मोक्षपर्यवसायिल च तन्महत्कौशलम् । समलबुद्धियुक्त कमेयोग कर्मात्मापि सन् दुष्कर्मक्षय करोतीति महाकुशल, ल तु न कुशलो यतश्चेतनोऽपि सन्सजातीयदुष्टश्चय न करोषीति व्यतिरेतोऽत्र ध्वनित । अथवा इह समलबुद्धियुक्त कर्मणि कृते सति सत्त्वगुद्धिद्वारेण बुद्धियुक्त परमात्मसान्धात्कारवान्सन् जहात्युमे सुकृतदुष्कृते, तस्मात्समलबुद्धियुक्ताय कर्मयोगाय युज्यस्व । यस्मात्कर्मस्य समलबुद्धियुक्त कर्मयोग कौशल दुशल । दुष्टकर्मनिवारणचतुर इत्यर्थ ॥ ५०॥ नतु दुष्टक्तदानमपेक्षित नतु सुकृतदान पुरुषार्थभ्रशापत्तिरिला- ५ भाष्योक्कर्वरीपिका।

कर्मण श्रेष्ठमाह्—समझबुद्धियुक्त सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेणोमे पुण्यपापे व्यजित साख्यबुद्धिर्युक्त इति वा तस्माद्योगाय समल्कक्षणकर्मयोगाग्रधानार्थं बटक ज्ञानयोगप्राप्त्यर्थमिति वा । यस्माद्योग समल्कक्षण कर्मस सर्वेषु कोशल बन्धकानामि तेषा मीश्वरार्पितचेतस्त्रया मोक्षपरलसपादनचातुर्थं ज्ञानयोग इति वा । अस्मिन्पक्षे कर्मस ज्ञानप्रतिबन्धकेषु फलाभिसिधं विद्वाय ज्ञानलभचातुर्यमिति व्याख्येयम् । तस्मात्ममल्युक्तो भवेत्यर्थं ॥ ५० ॥ पुण्यपापत्यागमात्रस्य फललाभावमाशङ्क्याह—
६ श्रीधरीव्याख्या ।

कारंप्रेति स क्रपण ' इति श्रुते ॥ ४९ ॥ बुद्धियोगयुक्तस्तु श्रेष्ठ इत्याह—बुद्धिति । सुकृत स्वर्गादिप्रापकम् , दुष्कृत निरयादिप्रापकम् , ते उमे इहैव जन्मनि परमेश्वरप्रसादेन जहाति त्यजति । तसाधोगाय तदर्थाय कर्मयोगाय युज्यस्त घटस्त । यत कर्मस्र यस्कीशल बन्ध-

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥४९॥ उम्रे खक्कतेति। उमे इति परस्परन्यिमचार दर्शयति —तस्यायोगायेति। यवाहि खक्कतदुः क्वते न नद्यतस्त्रधाकरणमेव परम कौश्रक्रमिति

# कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्भुक्ताः पदं गच्छन्खनामयम् ॥ ५१ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम ।

त्यक्तेति व्यवहितेन संबन्धः। इष्टानिष्टदेहपातिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातम्। बुद्धियुक्ताः सम-त्वबुद्धियुक्ताः। हि तसात्फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मवन्धविनिर्मुक्ताः जन्मैव बन्धो जन्मबन्धस्तेन विनिर्मका जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मकाः सन्तः एदं एरमं विष्णो-मोंक्षाच्य गच्छन्त्यनामयं सर्वोपद्रवरहितसित्यर्थः । अथवा बुद्धियोगाद्धनंजयेत्यारभ्य परमार्थद-र्शनलक्षणैव सर्वतःसद्धतोदकस्थानीया कर्मयोगजसत्त्वग्रुद्धिजनिता बुद्धिर्दर्शिता साक्षात्स्रकृतदुष्कृत-प्रहाणादिहेतुत्वश्रवणात् ॥ ५१ ॥ योगानुष्ठानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यत इत्युच्यते-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

जन्मलक्षणाह्यन्धाद्वितिर्मुका वैष्णव पर्द सर्वससारसस्पर्शशून्य प्राप्तवन्तीति श्लोकोक्तमर्थ श्लोकयोजनया दर्शयति— कर्मजिमित्यादिना । इष्टो देहो देवादिलक्षणोऽनिष्टो देहस्तिर्यगादिलक्षणस्तव्यासिरेव कर्मणो जात फल तद्ययोक्तवृद्धि-मुक्ता ज्ञानिनो भूत्वा तद्वलादेव परित्यज्य बन्धविनिर्मोकपूर्वक जीवन्युक्ता सन्तो विदेहकैवल्यभाजो भवन्तीत्यर्थ । बुद्धि-योगादित्यादौ बुद्धिशब्दस्य समत्वबुद्धिरथौ व्याख्यात , सप्रति परम्परा परिहृत्य सुकृतदुष्कृतप्रहृाणहेतुत्वस्य समत्वबु-द्धावसिद्धेर्द्धेद्धिशब्दस्य योग्यमर्थान्तर कथयति-अथीति । अनविच्छन्नवस्तुगोचरत्वेनानविच्छन्नत्व तस्या सच-यन्बुच्चन्तराद्विशेष दर्शयति—सर्चेत इति । असाधारण निमित्त तस्या निर्दिशति—कर्मेति । यथोक्तबुद्धेर्बुद्धिशब्दा र्थत्वे हेतुमाह—साक्षादिति । जनमबन्धविनिर्मोकादिरादिशब्दार्थ ॥ ५१ ॥ यस्मिन्कर्मणि क्रियमाणे परमार्थदर्शनल-क्षणा बुद्धिरुद्देश्यतया युज्यते तस्माक्तर्भण सकाशादितरकर्म तथाविधोद्देश्यभूतबुद्धिसबन्धविधुरमतिशयेन निष्क्र-ष्यते, ततश्च परमार्थबुद्धिमुद्देश्यत्वेनाश्चित्य कर्मानुष्ठातच्य परिच्छिन्नफलान्तरमुद्दिश्य तद्नुष्ठाने कार्पण्यप्रसङ्गात्, किच परमार्थबुद्धिमहेश्यमाश्रित्य कर्मानुतिष्ठत करणशुद्धिद्वारा परमार्थदर्शनसिद्धी जीवत्येव देहे सकृतादि हिरवां मोक्षमधिगच्छति । तथाच परमार्थदर्शनलक्षणयोगार्थं मनो धारयितव्य योगशब्दित हि परमार्थदर्शनमुद्देश्यतया कर्म-स्तृतिष्ठतो नैपुण्यमिष्यते, यदि च परमार्थदर्शनमुद्दिश्य तद्युता सन्त समारभेरन्कर्माणि तदा तदनुष्ठानजनित्रु-द्धिशुद्धा ज्ञानिनो भूत्वा कर्मज फल परिखज्य निर्मुक्तवन्धना मुक्तिभाजो भवन्तीत्येवमस्मिन्पक्षे श्लोकत्रयाक्षराणि व्याख्यातव्यानि । यथोक्तबुद्धिप्राप्तिकाल प्रश्नपूर्वक प्रकटयति—योगेति । श्रुत श्रोतव्य इष्ट द्रष्टव्यमिलादौ फला-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

कर्मयोगी जहाति ज्ञानी तु सचिते अपि ते जहातीति तयोविंशेष इत्याहु ॥ ५० ॥ एतदेवाह - कर्मजिमिति । बुद्धियुक्ता समत्वबुद्धियुक्ताः । क्रियमाणकर्मज फल त्यक्त्वा मनीषिणो मनोनियहसमर्था भृत्वा जन्मरूपेण बन्धेन मक्ता, सन्तोऽनामय निरुपद्रव पद मोक्षाख्य गच्छन्ति ॥ ५१ ॥ कदा मनीषिणो भवन्तीत्यत आह--४ मधुसूद्नीव्याख्या।

शक्का तुच्छफल्यागेन परमपुरुषार्थप्राप्ति फलमाह—समलबुद्धियुक्ता हि यस्मात्कर्मज फल खक्ला केवलमीश्वराराधनार्थं कर्माणि कुर्वाणा सत्त्वशुद्धिद्वारेण मनीषिणस्तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यात्ममनीषावन्तो भवन्ति, तादशाश्च सन्तो जनमात्मकेन बन्धेन विनिर्मुक्ता विशेषेणात्यन्तिकललक्षणेन निरवशेष मुक्ता पद पदनीयमात्मतत्त्वमानन्दरूप ब्रह्म, अनामयमविद्या-तत्कार्यात्मकरोगरहितमभय मोक्षाख्य पुरुषार्थं गच्छन्ति । अभेदेन प्रामुवन्तीखर्थं । यसादेव फलकामना खक्ला समल-बुद्धा कर्माण्यसुतिष्ठन्तस्तै ऋतान्त करणद्धद्भयस्तद्भवमस्यादिप्रमाणोत्पन्नात्मतत्त्वज्ञानविनष्टाज्ञानतत्कार्यो सन्त सकलानथैनि-वृत्तिपरमानन्दप्राप्तिरूप मोक्षाख्य विष्णो परम पद गच्छन्ति तस्मात्त्वमिप 'यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रहि तन्मे' इत्युक्ते श्रेयो-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

कर्मजिति । कर्मजं फलमिष्टानिष्टदेहप्राप्तिलक्षण त्यक्ला हि यस्मात्समलबुद्धियुक्ता मनीिषणो ज्ञानिनो भूला जन्मैव बन्ध-स्तेन विनिर्मुक्ता सर्वीपद्रवरहित विष्णो परम मोक्षाख्य पद गच्छन्ति । जीवन्त एव खखक्पेण जानन्तीखर्थ । कर्मज फल ६ श्रीषरीव्याक्या ।

कानामि तेषामीश्वराराधनेन मोक्षपरत्वसपादनचातुर्यं स एव योग ॥ ५०॥ कर्मणां मोक्षसाधनत्वप्रकारमाह-कर्मेति । कर्मज फल त्यक्तवा केवलमीश्वराराधनार्थमेव कमें कुर्वाणा मनीषिणो र'निनों भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन विनिर्धक्ता सन्तोऽनामय सर्वोपद्रव-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भावा॥५०॥कर्मज्ञिति। योगुबुद्धिन्ताः वर्मणा फल सक्त्वा जनः अन्य सजनित वदासत्तामवामुबन्ति ॥५१॥ यदा ते इसादि। तत्रच योगबुद्धिः

# यदा ते मोहकिल बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यदेति। यदा यसिन्काले ते तव मोइकलिलं मोहात्मकमिववेककपं कालुष्यं, येनात्मानात्मिवि-वेकबोधं कलुषीकृत्य विषयं प्रत्यन्तःकरणं प्रवर्ततें, तत्ते तव बुद्धिर्व्यतितरिष्यति व्यतिक्रसि-ध्यति । शुद्धभावमापत्स्यत इत्यर्थः । तदा तिसिन्काले गन्तासि प्राप्यसि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यत इत्यभिप्रायः॥ ५२ ॥ मोह-कलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकजप्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगमवाप्स्यसीति चेत्त-च्छुणु—श्रुतिविप्रतिपन्नेति । श्रुतिविप्रतिपन्नानेकसाध्यसाधनसंबन्धप्रकाशनश्रुतिभिः श्रवणैर्विप्रति-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

भिलाषप्रतिबन्धान्नोक्ता बुद्धिरुदेष्यतीत्याशङ्काह—यदेति । विवेकपरिपाकावस्था कालशब्देनोच्यते । कालुष्यस्य दोषपर्यवसायित्व दर्शयन्विहानष्टि—येनेति । तदनर्थरूप कालुष्य तवेत्यन्वयार्थं पुनर्वचनम् । बुद्धिश्चद्धिफलस्य विवेकस्य प्राह्या वैराग्यप्राप्तिं दर्शयति—तदेति । अध्यात्मशास्त्रातिरिक्तं शास्त्रं श्रोतव्यादिशब्देन गृद्धते । उक्त वैराग्यमेव स्कोरयति—श्रोतव्यमिति । यथोक्तविवेकसिन्धं सर्वसिन्ननात्मविषये नैष्फत्य प्रतिभातीत्यर्थ ॥ ५२ ॥ धुद्धिशुद्धित्विकवैद्यात्मित्वविवेकविद्यातिकालो दर्शितो न भवतीति शङ्कते—मोहेति । प्रागुक्तविवेकादिन

### **३ नीलकण्डव्याख्यां (चतुर्धरी)।**

यदेति । ते तवं मोह इष्टानिष्टिक्योगसयोगजपरितापजनय वैचित्य तदेव कलिलमिव कलिल कालुष्य बुद्धिगत बुद्धिव्यितितरिष्यित व्यतिक्रमिष्यित बुद्धि प्रसन्ना मिवष्यित तदा श्रोतव्यस शास्त्रमागस श्रुतस च निर्वेद वैराग्य मन्तासि । अर्थ भाव — मिलनाया बुद्धावसकृद्धितिसापि शास्त्रार्थसास्फुरणाच्छ्रोतव्य श्रुत च वृथेव, तद्वच्छु-द्धायामपि बुद्धौ सद्य शास्त्रार्थस्फुरणाच्योवैयर्थ्यमित्युभयथापि तत्र निर्वेद उचितः। प्रसन्ना च बुद्धिर्निग्रहीतुं योग्या भवतीति श्रवणादिक त्यक्ता ध्यानिष्ठ एव भवेदिति॥ ५२॥ नतु बुद्धिप्रसादोऽपि केन लिङ्गेन ज्ञेय इत्यत आह—श्रुतीति । श्रुतिभिर्नानाविधशास्त्रश्रवणैर्विप्रतिपन्ना आत्मा नित्योऽनित्यो वा, नित्योऽपि कर्ताऽकर्ता

ध मधुसूदनीव्याख्या।
जिज्ञासुरेवंविधं कर्मयोगमनुतिष्ठेति भगवतोऽभिप्राय ॥ ५१ ॥ एव कर्माण्यनुतिष्ठतः कदा में सरवद्युद्धि स्थादिस्यत आह—न
स्रेतावता कालेन सरवद्युद्धिभवतीति कालिनयमोऽस्ति कितु यदा यस्मिन्काले ते तव बुद्धिरन्त करण मोहकलिल व्यतितिष्यिति
अविवेकात्मक कालुष्यं अहमिद ममेदमित्याद्यज्ञानिकलितमतिगहन व्यतिक्रमिष्यति । रजस्तमोमलमपहाय द्युद्धभावमापस्थित इति यावतः। तदा तस्मिन्काले श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च कर्मफलस्य निवेद वैतृष्ण्यं गन्तासि प्राप्तोषि । 'परीक्ष्यं लोकान्कमैचितान्त्राह्मणो निवेदमायात' इति श्रुते । निवेदिन फलेनान्त करणद्यद्धि ज्ञास्यसीत्येभिप्राय ॥ ५२ ॥ अन्तःकर-णद्युद्धीव जातनिवेदस्य कदा ज्ञानप्राप्तिरित्यपेक्षायामाह—ते तव बुद्धिः श्रुतिभिन्नोनाविधफलश्रवणैरविचारिततात्पर्यै-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्वक्ला साख्यबुद्धियुक्ता शुद्धैकाममनस इति वा ॥ ५१ ॥ साख्य बुद्धि कदा प्राप्यामि यद्थै कर्मानुष्ठान भवतोपदिश्यत इत्यत आह—यदित । यदा यस्यामवस्थायां त्रृं बुद्धिमीद्दारमकमिविकरूप काछुम्य व्यतिक्रमिष्यति तदा तस्यामवस्थाया श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च वैराग्य प्राप्तासि । पूर्व श्रुतिमिरनेकसाध्यसाधनश्रवणैर्विप्रतिपन्ना विश्विप्ता श्रुतश्रोतव्ययोर्निर्वेद रूब्धा यदा समाधीयते चिक्तमस्मिनिति समाधिरात्मा तस्मिनिश्वला विश्वेपरहिता स्थास्यति स्थिरीभूता भविष्यति तदा योग साख्ययोगमवाप्स्यसीति द्वयोर्थ । यदा योगानुष्ठानजनितसत्त्वद्धाद्धजा वैराग्यादीतरसाधनसहिता नित्यानिस्यनुविवेकरूपा ज्ञानाधिकारसंपादिका बुद्धि कदा प्राप्यत इत्यत आह—यदेति । यदा तव बुद्धिमीद्दारमकमिवेकरूप काछुन्य चित्ताद्धिज व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च कर्मफलस्य निर्वेद गन्तासि । चित्तद्धिद्धारा लब्धात्मविवेकद्धिद्ध कर्मयोगजं फल परमात्मयोग कदाप्स्यसीति ६ श्रीकरीक्षाक्या ।

रहित विश्णो पद मोक्षाख्य गच्छिनि ॥ ५१ ॥ कदा तत्पदमह प्राप्त्यामीलपेक्षायामाह—सदेति द्रास्याम् । मोहो देहादिष्तारमबुद्धिः तदेव कलिळ 'कलिळ गहनं विदु ' इत्यमिधानकोशस्युते । तत्रश्रायमश्रैः । एवं परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव बुद्धिदेहाभि-भग्नलक्षण मोहमयं गहन दुर्ग विशेषेणातितरिष्यति तदा श्रोतन्यस्य श्वत "भैस्य च निर्वेदं वैराग्यं गग्नासि प्राप्सि । स्योरत्यपादेय-

# अर्जुन उवाच । स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४॥

१ श्रीमण्णकरमाच्यम् ।
पन्ना नानाप्रतिपन्ना श्रुतिविप्रतिपन्ना विश्विप्ता सती ते तव बुद्धियेदा यस्मिन्काले स्थास्यिनि
स्थिरीभृता भविष्यति निश्चला विश्वेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधौयते चित्तमसिन्निति
समाधिरात्मा तस्मिन्नात्मनीस्थेतद्चला तत्रापि विकल्पवर्जितेस्थेतद्बुद्धिरन्तः करण तदा तस्मिन्काले
योगमवाप्स्यसि विवेकप्रश्चां समाधि प्राप्स्यसि ॥ ५३॥ प्रश्नवीज प्रतिलभ्यार्जुन उवाच लब्धसमाधिमञ्चस्य लक्षणबुभुत्सया—स्थितप्रइस्थेति । स्थिता प्रतिष्ठिताऽहमसि परं ब्रह्मेति प्रज्ञा यस्य

२ आनन्दगिरिज्यारया।

युक्तबुद्धेरात्मनि स्थैयांवस्थाया प्रकृतबुद्धिसिद्धिरित्याह—तच्छृिविद्यति । पृष्ट काळविशेषास्य वस्तु तच्छव्देन गृह्यते, वृद्धे श्रुतिविप्रतिपक्षत्व विश्वदयिति —अनेकेति । नानाश्रुतिप्रतिपक्षत्वमेव संक्षिपति —विश्विसेति । उक्त हेतुद्वय-मनुरुष्य वैराग्यपरिपाकावस्थ काळशब्दार्थं, नैश्रस्य विश्लेपराहित्यम्, अचळत्व विकल्पश्च्यत्व, विश्लेपो विपर्ययं, विकल्प सशय इति विवेक । विवेकद्वारा जाता प्रज्ञा प्रागुक्ता बुद्धि पमाधिस्तत्रैव निष्ठा ॥ ५३ ॥ संन्यासिनो ज्ञान-निष्ठातत्प्रासिवचन प्रभवीज प्रच्छतोऽर्जुनत्याभिप्रायमाह—ळब्धेति । जब्धा समाधावात्मनि समाधानेन वा प्रज्ञा परमार्थदर्शनळक्षणा येन वस्येति यावत् । नतु तस्य भाषा तत्कार्यानुरोधिनी भविष्यति किमित्यसौ विजिज्ञास्यते तन्नाह्—कथिमिति । ज्ञाननिष्ठस्य ळक्षणविवक्षया प्रभमवतार्थं तिष्ठासाधक्षुभुत्सया विश्लिनष्टि—समाधिह नीळकण्ड्याक्या (चर्ष्वरी)।

वा, अकर्ताप्येकोऽनेको वेत्येवमादिसंशयप्रस्ता सती यदा असमावनाविपरीतमावनानिरासपूर्वक श्रुतितात्पर्यविषयीभूते ब्रह्माद्वैते निश्चला पुन कुतर्केरनास्कन्दनीया निर्विकित्सा परोक्षनिश्चयवती भूत्वा समाधौ निर्विकत्यके प्रत्यगात्मिन अचला लयविक्षेपशून्या स्थासिति स्थिरा भविष्यति तदा योग विवेकप्रज्ञा प्राप्सिरि । निश्चलसमाधिलाम
एव बुद्धिप्रसादिलङ्गिमिति भावः॥ ५३॥ लब्धसमाधे स्थितप्रज्ञापरनाम्नो लक्षणानि बुभुत्सुरर्जुन उवाच—स्थितप्रज्ञस्येति । स्थिता प्रत्यगात्मिन प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस तस स्थितप्रज्ञस समाधिस्थस समाधौ स्थितस का माषा

ध मधुसूद्रनीन्यास्या ।
विंप्रतिपन्ना अनेकविधस्यायविपर्यासवत्वेन विक्षिप्ता प्राक्, यदा यस्मिन्काले द्युद्धिजविवेकजनितेन दोषद्र्यनेन त विक्षेप परिल्यं समाधौ परमात्मिन निश्चला जाम्रत्वप्रदर्शनलक्षणविक्षेपरहिता, अचला सुष्ठुप्तिमूच्छोस्त्व्धीभावादिरूपलयलक्षण-चलनरहिता सती स्थास्यति । लयविक्षेपलक्षणौ ५ ौ परिल्यं समाहिता भविष्यतीति यावत् । अथवा निश्चलाऽसभाव-नाविपरीतभावनारहिता अचला दीर्घकालाद्रनैरन्तर्यसत्कारसेवनैर्विजातीयप्रत्ययाद्र्षिता सती निर्वातप्रदीपवदात्मिन स्थास्यतीति योजना । तदा तस्मिन्काले योग जीवपरमात्मैक्यलक्षण तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमखण्डसाक्षात्कारं सर्वयोगफलमवाप्स्यसि । तदा पुन साध्यान्तराभावात्कृतकृत्व स्थितप्रज्ञो भविष्यसीत्यमिप्राय ॥ ५३ ॥ एव ल्वावसर स्थितप्रज्ञलक्षण ज्ञातुमर्जुन उवाच—यान्यव हि जीवन्युक्ताना लक्षणानि तान्येव मुमुक्षूणा मोक्षोपायभृतानीति मन्वान —स्थिता निश्चलाह-व्रह्मास्मीति प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञोऽवस्थाद्वयवान् समाधिस्थो व्युत्थितश्चेति । अतो विद्यिनष्टि—समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य ५ भाष्योरक्षेदिष्का ।

तच्छृणु—श्रुतीति । प्राग्वद्याख्यानद्वयमपि भाष्याक्षभ्यत इति बोध्यम् ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ तत्त्विक्रक्षणानि जिज्ञासुरर्जुन उवाच— स्थितेति । स्थिता प्रतिष्ठिताहंब्रह्मासीति प्रज्ञा यस स एव समाधिस्थ । नलात्मज्ञानशून्यस्य मुख्यसमाधिरस्तीति भाव । तस्य ६ श्री६तीच्याख्या ।

त्वेन जिज्ञासां न करिष्यसीत्यर्थं ॥ ५२ ॥ ततश्च श्चतीति । श्वतिभिनीनाकौकिकवैदिकार्यभवणैविप्रतिक्जा इत पूर्वं विश्विसा सती तव बुद्धिर्थेदा समाधी स्थासतीति समाधीयते व्वित्तमसिन्निति समाधि परमेश्वर तसिन्निश्चला विद्वेपक्याक्षिविक्यान्तरैरनाकुष्टात पवाचला अभ्यासपद्धत्वेन तत्रैव स्थिरा लयन्याप्ति सती तदा योग योगफल तत्त्वज्ञानमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ पूर्वकोकोक्तस्यात्मतत्त्ववस्य कक्षण जिज्ञाद्धाः अर्जुन ज्वाच—स्थितप्रज्ञस्येति । स्वामाविके समाधी स्थितस्यातप्य स्थिता निश्चला प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य तस्य का माधा ।

७ अभिनवगुद्धाचार्यव्याक्या । प्राप्त्यवसरे तव रक्कटसेवेदमिशज्ञान । श्रोतव्यस्य श्रुतस्यामिळध्यमानस्य वायमस्योभयस्यापि निवेदमावत्वत् । अनेन चेदमुक्तम् । अविधा-श्रद्धानपतित्रप्रमात्रतुप्राहकसास्त्रभवणसरकारविप्रळम्भमहिमाय यत्तवारूणाने कुळसयादिदोषदर्शनम् । ततु तथा शासनबहुमानविग्रकने विगक्तिमाति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ स्थिरप्रक्रस्येति । यदा स्थास्यति हुक्तिस्थानेन वचता समाधिस्थस्य योगिनो यः स्थिरप्रज्ञसन्दस्यत्र

१ 'श्यिरमञ्ज्य', 'रिवरचीः' इत्युमयनापि पाठोऽभिनवग्रताहतो दृश्यते. अ.० वी.० १५

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स स्थितप्रक्रस्तस्य का भाषा कि भाषण बचनं कथमसौ परैर्भाष्यते । समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केराव, स्थितधीः स्थितप्रक्षः स्वयं वा कि प्रभाषेत । किमासीत वजेत कि भाषणं वजनं वा तस्य कथिसत्यर्थः । स्थितप्रक्षस्य छक्षणमनेन स्होकेन पृच्छति ॥ ५४॥ यो ह्यादित एव संम्यस्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तो यश्च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रक्षस्य प्रजहाती-स्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञ छक्षणं साधनं चोपदिश्यते । सर्वत्रैव द्याध्यात्मशास्त्रे

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्थारि । तस्यैवार्धिक्रयां पृष्छिति—स्थितधीरिति ॥ ५४ ॥ प्रतिवचनमवतारियतु पावनिकां करोति—यो हीति । हिशब्देन कर्मसंन्यासकारणीभूतविरागतासपित सूच्यते । आदितो ब्रह्मचर्यावस्थायामिति यावत् । ज्ञानमेव योगो ब्रह्मात्मभावप्रापकत्वात्तसिक्षिष्ठा परिसमाप्तिस्तस्थामित्यर्थ । कर्मैव योगस्तेन कर्माण्यसन्यस्य विष्ठष्ठायामेव प्रवृत्त होत होत् । नतु तत्कथमेकेन वाक्येनार्थद्वयमुपिद्दयते द्वैयर्थी वाक्यमेदात्, नच लक्षणमेव साधन कृतार्थलक्षणस्य तत्स्वरूपत्वेन फलत्वे साधनत्वानुपपत्तिरिति तन्नाह—सर्वित्रवेति । यद्यपि कृतार्थस्य ज्ञानिनो ज्ञानलक्षण तद्रपेण है नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

भाषण वचन । कथमसौ परैर्भाष्यते इत्येकः प्रश्नः । स्थितघीः स्थितप्रज्ञः अर्थाद्युत्थितः सन् किं प्रभाषेत कथ वदति ४ मञ्चस्वनीन्याक्यः ।

का भाषा । कर्मणि षष्ठी । भाष्यतेऽनयेतिभाषा लक्षणम् । समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ केन लक्षणेनान्यैर्व्यविद्वयत इत्यर्थ । सच व्युत्थितचित्त स्थितधी स्थितप्रज्ञ खय कि प्रभाषेत स्तुतिनिन्दादाविभनन्दनद्वेषादिलक्षण कि कथ प्रभाषेतेति सर्वत्र सभावनाया लिङ् । तथा किमासीत व्युत्थितचित्तनिप्रहाय कथ बहिरिन्द्रियाणा निप्रह करोति, तिष्वप्रहाभावकाले च किं क्रजेत कथ विषयान्त्राप्नोति । तत्कर्तृकभाषणासनव्रजनानि मूहजनविलक्षणानि कीदशानीत्यर्थं । तदेव चलार प्रश्ना समाधिस्थे स्थितप्रह्मे एक , व्युत्थिते स्थितप्रह्मे त्रय इति । केशवेति सबोधयन्सर्वान्तर्यामितया लमेवैतादश रहस्य वक्त समर्थोऽसीति ५ भाष्योक्षर्वहीषिका ।

का भाषा कथमसौ लोकैर्भाष्यते । कैर्लक्षणैर्लक्षित सन् लोकै स्थितप्रज्ञ इत्युच्यत इस्पर्थ । यथा भवानिप केश्विहननादिकर्मणा केशव इत्युच्यते तथेति सूचयन्नाइ—हे केशवेति । एैतेनावस्थाद्वयवान्समाधिस्थो व्युत्थितचेताश्रेति, अतो विश्विनष्टि समा-धिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्येखादि प्रत्युक्तम् । योगिनोऽप्रकान्तलेन तस्य लक्षणप्रश्नानौचिखात् । तत्त्वज्ञानरूपसमाधिस्थस्येव प्रकान्त-लात् उत्तरे प्राणनिरोध यदा करोति तदा समाधिस्थ इत्यनुक्तलाच ज्ञानिन प्राणायामानपेक्षसमाधेर्वासिष्ठे स्पष्टमुक्तलाच । तथाहि—'परिच उवाच। यदात्ससारजालेऽस्मिन्कियते कर्म भूमिप। तत्समाहितचित्तस्य सुखायान्यस्य नानघ॥ १॥ क्वचिस्संक-ल्परहित परं विश्रमणास्पदम् । परमोपशम श्रेय समाधिमजुतिष्ठसि ॥ २ ॥ रघुरुवाच । एतन्मे ब्रुहि भगवन्त्सर्वसकल्पवर्जितम् । परमोपशमं श्रेय समाधिहिं किमुच्यते ॥ १ ॥ योऽज्ञो महात्मन्सतत तिष्ठन्व्यवहरंश्व वा । असमाहितचित्तोऽसी कदा भवति क किल ॥२॥ नित्यप्रबद्धचित्तास्त कुर्वन्तोऽपि जगत्कियाः । आत्मैकतत्त्वसनिष्ठा सदैव ससमाधय ॥३॥ बद्धपद्मासनस्यापि कृतब्रह्माङ्गरुपि। अविश्रान्तस्वभावस्य क समाधि कथ च वा ॥४॥ तत्त्वावबोधो भगवन्त्सर्वाज्ञातुणपावक । प्रोक्त समाधिशब्देन नत् तुष्णीमवस्थिति ॥५॥ समाहिता निखतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी। साधो समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुधै ॥६॥ अञ्चब्धा निरह-कारा द्वन्द्वेष्वननुपातिनी। प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतराकृति ॥७॥ निश्चिताभिगताभीष्टा हेयोपादेयवर्जिता। प्रोक्ता समाधि-शब्देन परिपूर्णा मनोगति ॥८॥ यत प्रमृति बोधेन युक्तमाखन्तिक मन । तदारभ्य समाधानमञ्यु च्छित्र महात्मन ॥९॥ इत्यादि। स्थितची स्वयं वा कि प्रभाषेत । कि प्रभाषणमासन वजनं वा तस्य कथमिखर्थ । आत्मनि स्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं ब्रहीति प्रश्नार्थं । तथाच भाष्य । स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमनेन श्लोकेन प्रच्छ्यते । यो ह्यादित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्त यच कर्मयोगेन तयो स्थितप्रज्ञस्य प्रजद्दातीत्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्त स्थितप्रज्ञलक्षणं साधन चोपदिश्यते । सर्वत्र ह्यध्या त्मशास्त्र कृतार्थलक्षणानि यानि तान्येव साधनान्युपदिश्यन्ते यत्नसाध्यलादिति ॥५४॥ एव प्रष्ट श्रीमगवान्यासुदेवो सुसुक्षोर्यत्र-६ श्रीघरीव्याख्या ।

भाष्यतेऽनमेति भाषा रुक्षणमिति यावत् । केन रुक्षणेन स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यथैः । तथा स्थितघी किं कथ भाषणमासन् व्रजन च कुर्यादित्यथैः ॥ ५४ ॥ अत्र च यानि साधकस्य ज्ञानसाधनानि तान्येव स्वामाविकानि सिद्धस्य रुक्षणानि । अत सिद्धस्य रुक्षणानि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

वाजक उक्तसास्य भावा कि प्रदुत्तिनिमित्त भाष्यते येन निमित्तेन शब्दैर्ग्य इति कृत्वा योगिन रिधतप्रश्चा कि रख्या वाजकः अन्वर्धतया वा इत्येकः प्रमः । यद्यपि रूढौ शङ्केव नास्ति तथाप्यन्वर्थता छब्धामपि स्वरूपक्षणनिमित्तरूपेण रफ्कटीकर्तुमेव प्रमः । रिथतचीरिति अन्द्यदान् र्थकोऽर्थपदार्थक रिथतचीशन्दः कि प्रयोगस्थलमेवार्थमाह आहो तपस्विनमपीति द्वितीय प्रमः । सच रिधदचीयौंगी किमासीत किमस्यसेत्

१ मधुसूदनः,

## श्रीभगवानुवाच । प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

कृतार्थं छक्षणानि यानि तान्येव साधनान्युपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वाद् यानि यत्नसाध्यानि साध-नानि छक्षणानि भवन्ति तानि श्रीभगवानुवाच—प्रजहातीति । प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यस्मिन्काले सर्वान्समस्तान्कामानिच्छाभेदान् हे पार्थ, मनोगतान्मनिस प्रवि-ष्टान्हृदि प्रविष्टान् सर्वकामपरित्यागे तुष्टिकारणाभावाच्छरीरधारणानिमित्तरोषे च सत्युन्मत्त-प्रमत्तस्येव प्रवृत्तिः प्राप्तेत्यत उच्यते । आत्मन्येव प्रत्यगात्मस्रक्षप प्रवात्मना स्वेनेव बाह्यलाम-निरपेक्षस्तुष्टः परमार्थदर्शनामृतरसलामेनान्यसादलप्रत्ययवान्स्थितप्रवः स्थिता प्रतिष्ठितात्मानात्म-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

फललाश्व साधनत्वमिधगच्छित तथापि जिज्ञासोस्तदेव प्रयक्षसाध्यतया साधन संपद्यते लक्षण चात्र ज्ञानसामध्यंलच्छममृद्यते न विधीयते विदुषो विधिनिषेधागोचरत्वात्, तेन जिज्ञासो साधनानुष्ठानाय लक्षणानुवादादेकसिकेव
साधनानुष्ठाने तात्पर्यमिल्यं । उक्तेऽर्थे भगवद्वान्यमुख्यापयित—यानीति । लक्षणानि च ज्ञानसामध्यंलभ्यान्य
यक्षसाध्यानीति शेष । स्थितप्रज्ञस्य का भाषेति प्रथमप्रश्रस्थोत्तरमाह—प्रज्ञहातीति । कामत्यागस्य प्रकर्षो वासनाराहित्य कामानामात्मनिष्ठत्व केश्चिद्विष्यते तद्युक्त तेषा मनोनिष्ठत्वश्चतेरित्याशयवानाह—मनोगतानिति । आत्मन्येवात्मनेत्याद्युत्तरभागनिरस्य चोद्यमनुवद्ति—सर्वेकामिति । तिर्दि प्रवर्तकाभावाद्विदुष सर्वप्रवृत्तेरुपशान्तिरिति
नेत्याह—श्वारोरेति । उम्पादवानुन्मत्तो विवेकविरहित्बुद्धिभ्रमभागी प्रकर्षेण मद्मनुभवन् विद्यमानमपि विवेक
निरस्यम्भान्तवद्यवहरन्प्रमत्त इति विभागः। उत्तरार्धमवतार्य व्याकरोति—उच्यत इति । आत्मन्येवेत्येवकारस्यातमनेत्यन्नापि संबन्ध द्योतयित—स्वनैवेति । बाद्यलाभनिरपेक्षत्वेन तृष्टिमेव स्पष्टयित—प्रमार्थेति । स्थितप्रज्ञ३ नीलकण्डव्याख्या (चत्रपरि)।

कथमास्ते कथ वा व्रजति विषयान्भुङ्के इति प्रश्नत्रयम् ॥ ५४ ॥ एतेषा क्रमेणोत्तराण्याह भगवान्—प्रजहाती-स्यादिना । अत्र यान्येव कृतार्थळक्षणानि तानि ज्ञानसाधनानीति मत्वा उपिदश्यन्ते स्थितप्रज्ञळक्षणानि तेषामकृतार्थेषु यत्नसाध्यत्वात् । कृतार्थेषु स्वाभाविकत्वात् । यथोक्तम् 'उत्पन्नात्मप्रबोधस्य स्रद्धेष्टृत्वादयो गुणा । भवन्त्यय-त्रतस्य नतु साधकरूपिण ॥' इति । यदाय योगी सर्वान्स्यूळस्क्ष्मकारणशरीरभोग्याच् कामान्काम्यमानान्विषया-न्य्रकर्षेण समूळ जहाति त्यजति । कीदशान्कामान् । मनोगतान्मनस्येव सकल्पविकल्पात्मके स्थितान्नतु बहि । यथोक्तमक्ष्मपादाचार्ये 'दोषनिमित्तं रूपादयो विषया सकल्पकृताः' इति । तत्र स्थूळाना कामाना त्याग एकान्त-

स्चयित ॥५४॥ एतेषा चतुर्णां प्रश्नाना क्रमेणोत्तरं भगवानुवाच यावद्ध्यायसमाप्ति—कामान् कामसकल्पादीन्मनोवृत्तिविशेषान्, प्रमाणविपर्ययिकल्पनिद्यास्पृतिमेदेन तन्त्रान्तरे पृष्ठधा प्रपश्चितान्सर्वाक्तिरवशेषान्त्रकर्षेण कारणवाधेन यदा जहाति परिस्रजति सर्ववृत्तिश्चन्य एव यदा भवति स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । समाधिस्थ इति शेष । कामानामनात्मधर्मेखेन परिस्रागयोग्यतामाह—मनोगतानिति । यदि ह्यात्मधर्मा स्युस्तदा न स्युक्त शक्येरन् वह्योष्ण्यवत्स्त्राभाविकस्तात् । मनसस्तु धर्मा एते । अतस्तन्यित्यागेन परिस्रक्तुं शक्या एवेस्थर्थ । ननु स्थितप्रज्ञस्य मुखप्रसादिक्षज्ञगम्य सतोषविशेष प्रतीयते, सकथ सर्वकामपरिस्रागे स्यादिस्यत आह—आत्मन्येव परमानन्दरूपे नलनात्मिन तुन्छे, आत्मना स्वप्रकाशचिद्रूपेण भासमाने नतु वृत्त्या तुष्ट

५ माध्योत्कर्वदीपिका ।
साध्यानि जीवन्मुक्तस्वभावभूतानि छक्षणानि वदन्प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह—प्रजहाति द्वाभ्याम् । यदा कामानिच्छामेदान्मनोगतान्मनासे अतिष्ठितान्सर्वानशेषान्प्रजहाति प्रकर्षेण स्वजति । ननु सर्वान्कामान्परिस्रज्यापि प्रारब्धकर्मवशाजीवतस्तस्योनमत्तवरत्रवृत्ति प्राप्तेस्यत आह—आत्मन्येवेति । आत्मन्येव प्रस्यात्मस्रक्ष्प एवात्मना स्वेनैव बाह्यविषयस्यभानिरपेक्ष परमार्थदर्शश्रीवरीव्याक्या ।

कथयन्नेवान्तरङ्गणि ज्ञानसाधनान्याह यावदध्यायसमाप्ति । तत्र प्रथमप्रश्लोत्तरमाह-प्रजहातीति द्वाभ्याम् । श्रीभगवानुवाच । ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याण्या ।

क्कास्य वैर्थं स्वादिति तृतीयः । अभ्यसञ्च किमाञ्चवादिति चतुर्षं ॥ ५४ ॥ एतदेव प्रश्नचतुष्टय कमेण निर्णीयते भगवता । श्रीमगवातु पाच-प्रजहातीत्वादिना । स्थिता रूढा प्रज्ञा यस्य । रूढिश्च तित्वमात्मरूढित्वे सति विषयविक्षेपकृतस्य श्रमस्य निवृत्तत्वात् योगिनो य

# दुःषेष्वनुद्विग्नमनाः सुन्वेषु विगतस्प्रहः। वीतरागभयकोषः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ ५६॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

विवेकजा प्रश्ना यस्य स स्थितप्रश्नो विद्वास्तदोच्यते । त्यक्तपुत्रविक्तलोकैपणः संन्यास्यात्माराम आत्मक्रीहः स्थितप्रश्न इत्यर्थः ॥ ५५ ॥ किंच दुःखेष्विति । दुःखेष्वाध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु नोहिग्नं न प्रश्नुभितं दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सोऽयमनुद्विग्नमन्नः, तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य नाम्निरिवेन्धनाद्याधाने सुखान्यनुवर्धते स विगतस्पृहः । वीतरागमयक्रोधः रागश्च

२ आनन्द्रिरियास्या ।

पदं विभजते—स्थिते ति । प्रज्ञाप्रतिबन्धकसर्वकामविगमावस्था तदेनि निर्दिश्यते । उक्तमेव प्रपञ्चयति—स्यक्ति । आसान जिज्ञासमानो केण्ण्यद्वारा सर्वेषणास्थागात्यक सन्यासमासाद्य श्रवणाद्यात्वस्या तज्ज्ञान प्राप्य तिस्मिवान्स्या विषयवैमुख्येन तत्कलमूतां परितृष्टिं तन्नैव प्रतिलभमान स्थितप्रज्ञच्यपदेशभागित्यर्थं ॥ ५५ ॥ लक्षणमे-दानुवादद्वारा विविदिषोरेव कर्तव्यान्वरमुपिद्वाति—किंचिति । ज्वरिशरोरोगादिकृतानि दु लाम्याध्यात्मकानि आदि-शब्देनाधिभौतिकानि व्यात्रसर्पादिप्रयुक्तान्याधिदैविकानि चातिवातवर्षादिनिमित्तानि दु लानि गृह्यन्ते, तेपूपलक्षेष्वपि नोद्विम्न मनो यस्य स तथेति सबन्ध । नोद्विमिसेखेतद्याच्छे—न प्रश्चुभितिमिति । दु लाना मुक्ताना मासौ प्ररि-हाराक्षमस्य वदनुभवपरिभावित दु लमुद्वेगलेन सिहत मलो यस्य न भवति स वथेत्याह—दु स्वप्नाप्ताविति । मनो यस्य नोद्विमिति पूर्वण सबन्ध । सुलान्यपि दु लविश्विष्ठानिति मत्वा वथेत्युक्तम्, तेषु प्राप्तेषु सत्यु तेम्यो विगता स्पृहा तृष्णा यस्य स विगतस्पृह इति योजना । अज्ञस्य हि प्राप्तानि सुलान्यनुविवर्धते तृष्णा, विदुषस्यु नैवमित्यन्न वैषम्यवद्यान्तमाह—नाम्निति । यथा हि दाह्यस्थेन्धनादेरम्याधाने विद्विवर्धते तथाज्ञस्य सुलान्यनुविवर्धते तथाज्ञस्य सुलान्यनुविवर्धते तथाज्ञस्य सुलान्यनुविवर्धते तथाज्ञस्य सुलान्यनुविवर्धते तथाज्ञस्य सुलान्यनुवर्धाक्या (चतुपरी)

सेवनमात्राद्भवतौति स स्थतीयानेव । विलीनकरणग्रामस्य समनस्कन्य जाग्रद्धासनामया स्वभे ये कामा स्फुरन्ति तेषामि त्यागो भगवद्ध्यानादिरूपमद्धामनाभ्यासबलेन भवति । येतूपसह्तकरणस्य सप्रज्ञातसमाधिकाले विव्याः कामा सकल्पमात्रोपनता दहरविद्यादिपु प्रसिद्धास्तेषामि त्यागोऽसप्रज्ञातसमाध्यभ्यासबलेन भवति । एव त्रिविधानकामान्त्यक्त्वा आत्मन्येवास्वण्डेकरसे आत्मना स्वेनैव स्वरूपानन्देन तुष्टो बाह्यविषयनिरपेक्षो यदा भवति तदाय स्थितप्रज्ञ इत्युच्यते ॥ ५५ ॥ दु खेषु शक्ष्यातादिषु दु खसाधनेषु प्राप्तेष्विप अनुद्विममना अचश्चलमना । वस्यतिध मधुमुद्दनीव्याख्या ।

परितृप्त परमपुरुषार्थलाभात् । तथाच श्रुति 'यदा मर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽम्य हृदि श्रिता । अथ मर्खाऽमृतो भवत्यत्र वृद्ध्य समश्रुते' हृति । तथाच समाधिस्य स्थितप्रज्ञ एविविधेर्रुश्चणवाचिभि शर्व्दर्भाग्यत हृति प्रथमप्रश्नस्थोत्तरम् ॥ ५५ ॥ इदानीं व्युत्थितस्य स्थितप्रज्ञस्य भाषणोपवेशनगमनानि मृहजनविलक्षणानि व्याख्येयानि । तत्र कि प्रभाषेतेत्वस्थोत्तरमाह हाभ्याम् हु.खेिविति । दु खानि व्रिविधानि शोकमोहज्वरिशिरोगोदिनिमित्तान्याध्यात्मिकानि, व्याप्रमर्पादिप्रयुक्तान्याधिमातिकानि, अतिवातातिवृद्ध्यादिहेतुम्बन्धाधिदैविकानि, तेषु दु खेषु रज परिणामसतापात्मकचित्तवृत्तिविशेषु प्रारव्धपापकमेप्रापितेषु नोहिमं दु खपरिहाराश्चमतया व्याकुल न भवति मनो यस्य सोऽजुद्दिम्भना । अविवेकिनो हि दु खप्रार्था मत्यामहो पापोऽहं धिक्मां दुरात्मानमेताहशदु खभागिन को मे दु खमीहश निराकुर्यादित्यज्ञतापात्मको श्रान्तिहपन्ताममचित्तवृत्तिविशेष उद्देगाख्यो ५ भाष्योक्तवैत्रीपिका ।

नामृतरमलामेनान्यस्मात्प्राप्तालप्रस्ययद्भुष्टस्तदा स्थितप्रज्ञ स्थिता प्रतिष्ठिता आमानामिनवेकजा प्रज्ञा यम्य स विद्वान् तदोच्यते । आत्मान जिज्ञानमानो वैराग्यद्वारा पुत्रवित्तलोकेषणात्यागत्मक सन्याममामाद्य श्रवणाद्यावृत्त्या तज्ज्ञानं प्राप्य तस्मिने आसक्तया विषयवमुख्येन तत्फलभूता तुष्टि तत्रैन प्रतिलभमान स्थितप्रज्ञव्यपदेशभागित्यथ । एतेने ममाधिस्थ इति शेष इति प्रत्युक्तम् । शेषस्योक्तयुक्तया निर्धकत्वात् । एतादशसवन्धलक्षणेन स्थितप्रज्ञ उच्यते । यथा पृथासवन्धेन स पार्थ इति स्वयन्नाह—पार्थेति ॥ ५५॥ किंच-दु खेष्विति । यतु पूर्वन्होकेन प्रथमप्रश्रस्योत्तरमुक्तं इदानीं ज्युत्थितिकास्य स्थित-

मनित स्थितान्कामान्यदा प्रकर्षण जहाति । त्यागे हेतु आत्मन्येव स्वसिन्नेव परमानन्दरूपे आत्मना स्वयमेव तुष्ट इति । आत्माराम सन्यदा श्चद्रविषयाभिलापारत्यजति तदा तेन लक्षणेन सुन्ने. स्थिनप्रश चच्यन इत्यर्थं ॥ ५५॥ किंच—दु खेरिवति । दु खेरु

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

स्थितप्रज्ञकान्दोऽम्बर्थः स च युक्त इत्येकः प्रश्नो निर्णात ॥ ५५ ॥ दुःखेप्तिति । सुखदुःखयोर्थम्य रागद्वेपरहिता बूक्तिः स सुनिरेव दिवर

# यः सर्वत्रानिभक्तेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भयं च कोधश्च वीता विगता रागमयकोधा यसात्स वीतरागभयकोधः स्थितधीः स्थितप्रक्षो
मुनिः संन्यासी तदोच्यते ॥ ५६ ॥ किंच—यः सर्वेत्रेति । यो मुनिः सर्वेत्र देहजीवितादि-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पनतान्यनुविवर्धमानापि तृष्णा विदुषो न तान्यनुविवर्धते, निह विद्वरदाद्यसुपगतमपि दृश्यं विदुद्धिमिधगच्छति, तेन जिज्ञासुना सुखदु खयोस्तृष्णोद्वेगौ न कर्तव्यावित्यर्थं । रागाद्यश्च तेन कर्तव्या न भवन्तीत्याह—वीतिति । अनुभूताभिनिवेशे विषयेषु रक्षनात्मकस्तृष्णामेदो राग, परेणापकृतस्य गात्रनेत्रादिविकारकारण भय, कोधस्तु परे-वशीकृत्यात्मान स्वपरापकारप्रवृत्तिहेतुर्बुद्धिवृत्तिविशेष मनुते इति सुनिरात्मविदित्यङ्गीकृत्याह—संन्यासीति । सुखादिविषयतृष्णादे रागादेश्चाभावावस्या तदेरयुच्यते ॥ ५६ ॥ छक्षणभेदानुनादद्वारा विविदिषोरेव कर्तव्यान्तरसुपदिशति—किंचेति । विवेकवतो विदुषो विवेकजन्या प्रज्ञा कथ प्रतिष्ठां प्रतिपद्यतामित्याशक्क्याह—यः सर्वह नीष्ठकण्डव्याख्या (चतुर्वरी)।

च 'यिक्शिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते' इति । सुखेषु सुखसाधनेषु सक्चन्द्नादिषु प्राप्तेष्वपि विगत-स्पृहो निर्वृत्तिकत्वाद्भवति । अतएव वीताः रासमयकोधा यसात्स तथा । निह तसामवस्थाया रागादयो दुःखादयो वा समवन्ति । एवविधः समाधिस्थः स्थितधीः स्थितधीः उच्यते ॥ ५६ ॥ स्थितधी किं प्रमाधेतेत्यसोत्तरमाह—

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

जायते । यथेव पापानुष्ठानसमये स्यात्तदा तत्प्रवृत्तिप्रतिबन्धकलेन सफल स्यात् । भोगकालेऽनुभवकारणे सित कार्यस्योच्छेत् मज्ञाक्यलानिष्प्रयोजने दु खकारणे सल्पपि किमिति मम दु ख जायत इल्पविवेकजभ्रमरूपलान विवेकिन स्थितप्रज्ञस्य सभवति । दु खमात्र हि प्रारब्धकर्मणा प्राप्यते नतु तदुत्तरकालीनो भ्रमोऽपि । ननु दु खान्तरकारणलात्सोऽपि प्रारब्धकर्मान्तरेण प्राप्य-तामिति चेत् । न । स्थितप्रज्ञस्य भ्रमोपादानाज्ञाननाशेन भ्रमासभवात्त्रज्ञन्यदु खप्रापकप्रारन्धाभावात् यथाकथचिद्देह्यात्रामात्रं-निर्वाहकप्रारब्धकर्मफलस्य भ्रमाभावेऽपि बाधितानुबृत्त्योपपत्तिरिति विस्तरेणाप्रे वक्ष्यते । तथा सुखेषु सत्त्वपरिणामरूपप्रीत्यात्म-कचित्तवृत्तिविशेषेषु त्रिविधेषु प्रारब्धपुण्यकर्मप्रापितेषु विगतस्पृह आगामितज्ञातीयसुखस्पृहारहित । स्पृहाहि नाम सुखानुभव-वृत्तिकाले तज्जातीयसुखस्य कारण धर्ममननुष्ठाय वृथैव तदाकाङ्कारूपा तामसी चित्तवृत्तिर्श्रोन्तिरेव सात्राविवेकिन एव जायते। निहं कारणाभावे कार्य भविद्रमहित । अतो यथाऽसितकारणे कार्य माभूदिति वृथाकाङ्का उद्वेगो विवेकिनो न सभवित । तथैवासति कारणे कार्यं भूयादिति वृथाकाङ्कारूपा तृष्णात्मिका स्प्रहापि नोपपचते । प्रारव्धकर्मण सुखमात्रप्रापकखातः । हर्षात्मिका वा चित्तवृत्ति स्पृहाशब्देनोक्ता सापि भ्रान्तिरेव । अहो धन्योऽह यस्य ममेदश सुखमुपस्थित, को वा मया तस्यौ-ऽस्ति भुवने, केन वोपायेन ममेदश सख न विच्छियेतेखेवमात्मिकोत्फुळतारूपा तामसी चित्तवृत्ति । अतएवोक्त भाष्ये 'नािम-रिवेन्धनायाधाने यः सुखान्यतुविवर्धः स विगतस्पृह ' इति । वक्ष्यति च 'न प्रहृष्येरिप्रय प्राप्य नोद्विजेरप्राप्य चाप्रियम्' इति । सापि न विवेकिन समवति भ्रान्तिलात् । तथा वीतरागभयकोध । राग शोभनाध्यासनिबन्धनो विषयेषु रज्जनात्मकश्चित्त-वृत्तिविशेषोऽत्यन्ताभिनिवेशरूप । रागविषयस्य नाशके समुपस्थिते तिश्ववारणासामध्येमात्मनो मन्यमानस्य दैन्यात्मकश्चित्त-वृत्तिविशेषो भयम् । एवं रागविषयविनाशके समुपस्थिते तन्निवारणसामर्थ्यमात्मनो मन्यमानस्थाभिजवलनात्मकश्चित्तवृत्तिविशेषः कोष । ते सर्वे विपर्ययरूपलाद्विगता यस्मात्स तथा एतादृशो मुनिर्मननशील सन्यासी स्थितप्रज्ञ उच्यते । एवलक्षण स्थितघीः खानुभवप्रकटनेन शिष्यशिक्षार्थमनुद्धेगिनस्पृहलादिवाच प्रभाषत इल्पन्वय उक्त । एवचान्योऽपि मुमुश्चर्दु खे नोद्विजेत् मुखे न प्रहृष्येत् रागभयकोघरहितश्च भवेदिसमिप्राय ॥ ५६ ॥ किंच-यः सर्वेत्रेति । सर्वेदेहेषु जीवनादिष्विप यो सुनिरनभिक्षेह

प्रज्ञस्य भाषणोपवेशनगमनानि मूहजनविलक्षणानि व्याख्येयानि । तत्र किप्रभाषेतेलस्योत्तरमाहेति ति विन्लम् । 'स्थितधीर्मुनि-रुच्यते' इति वाक्यशेषेण प्रथमप्रश्नोत्तरप्रतीते स्पष्टलात् । दु खेष्वाण्यात्मकाधिदैविकाविभौतिकेष्वनुद्विममञ्जिभित मनो यस्य स तथा । त्रिविधसुखेषु विगता स्पृहाभिलाषो यस्य सः । अतएव वीता रागभयकोधा यसात्स स्थितधीः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५६ ॥ द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमाह—य इति । यो मुनि सर्वत्र देहजीवनादिष्विप श्लेहवर्जित तत्तत्प्राप्य ग्रुमाग्रुभ ग्रुमं लब्धा नाभि-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

प्राप्तिष्वव्यनुद्धिप्तमञ्जनित मनो यस्य सः । सुखेषु विगता स्त्रहा यस्य सः । तत्र हेतुः वीतापगता रागभयक्रोषा यसादः । तत्र रागः प्रीति । स सुनि स्थितधीः स्थितप्रह इत्युच्यते ॥ ५६ ॥ कथ भाषेतेस्यसोत्तरमाह—य इति । य सर्वत्र पुत्रादिष्वव्यनभिक्षेह

# यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

ष्वप्यनिभिन्नेहः स्नेहवर्जितस्तत्तरप्राप्य ग्रुभाग्रुमं तत्तच्छुभमग्रुमं वा लब्ध्वा नाभिनन्दति न द्वेष्टि । ग्रुमं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यत्यग्रुमं च प्राप्य न द्वेष्टीत्यर्थः । तस्येव हर्षविषादव-र्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७ ॥ किंच—यदा संहरत इति । यदा संहरते सम्यगुपसहरते चायं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशो यथा कुर्मो भयात्स्वा-

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

त्रेति । ननु देहजीवनादौ स्पृहा शुभाशुभप्रासौ हर्षविषादौ विदुषो विविदिषोश्चावर्जनीयाविति प्रज्ञास्थैयांसिदि-स्त्राह—यो मुनिरिति । तत्तदिति शोभनवस्वेनाशोभनवस्वेन वा प्रसिद्धत्व प्रतिनिर्दिश्यते । तदेव विभजते— शुभिसिति । विषयेष्वभिषङ्गाभाव शुभादिप्रासौ हर्षाधभावश्च प्रज्ञास्थैये कारणिसिसाह—तस्येति ॥ ५७ ॥ जिज्ञासोरेव कर्तव्यान्तर स्चयति—किंचेति । इन्द्रियाणा विषयेभ्यो वैमुख्यस्य प्रज्ञास्थैये कारणात्रादादौ जिज्ञा-सुना तद्नुष्ठेयमित्याह—यदेति । मुमुक्षुणा मोक्षहेतु प्रज्ञा प्रार्थयमानेन सर्वेभ्यो विषयेभ्यः सर्वाणीन्द्रियाणि विमु-खानि कर्तव्यानीति श्लोकव्याख्यानेन कथयति—यदेत्यादिना । उपसहार स्ववशत्वापादन तस्य च सम्यवस्वम-तिदृहत्वम् । अयमिति प्रकृतस्थितप्रज्ञप्रहण व्यावर्तयति—ङ्गाननिष्ठायामिति । इन्द्रियोपसंहारस्य प्रक्रयरूपस्व व्यावर्त्य सकोचारमकस्व दृष्टान्तेन दर्शयति—क्रुमें इति । दृष्टान्तं व्याकरोति—यथेति । दृष्टान्तिके योजयन्ज्ञान ३ नीककण्डन्याख्या (चर्ण्यरी)।

यः सर्वत्रेति । सर्वेषु घनदारदेह जीवनादिषु अभिक्षेह । अभिक्षेहवान्हि घनदारादिषु विकलेषु सकलेषु वाऽहमेव विकल सकलोऽसीति दैन्त्रदर्गोपेतः पूर्वापरानुसघानरहितो जल्पति अय तु न तथेति भाव । तथा श्चुम प्राप्य नाभिनन्दिति सतुष्टो भूत्वा श्चुमप्रापियतार न प्रशसित । तथा अश्चम प्राप्य न द्वेष्टि दु खी भूत्वा अश्चमप्रापियतार न प्रशसित । तथा अश्चम प्राप्य न द्वेष्टि दु खी भूत्वा अश्चमप्रापियतार न निन्दित यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ किमासीतेत्यस्रोत्तरमाह—यदेति । इन्द्रियार्थेम्य शब्दादिवि- षयेभ्य प्रारम्धकर्मवशेन व्युत्थितोऽपि योगी द्वैतदर्शनादुद्विम सन् निरोधसस्कारप्रावल्यात्प्रीत्या समाधिमनुतिष्ठ- ४ मध्यद्वनीव्याल्या ।

यस्मिन्सखन्यदीये हानिशृद्धी खस्मिन्नारोण्येते स ताहशोऽन्यविषय प्रेमापरपर्यायस्तामसो वृत्तिविशेष केह सर्वप्रकारेण तद्रहितोऽनिम्नेह भगवति परमात्मिन तु सर्वथाभिक्षेहवान्भवेदेव अनात्मक्षेहाभावस्य तदर्थलादिति द्रष्टव्यम् । तत्तत्प्रारच्धकर्मपरिप्रापित श्चभ सुखहेतु विषय प्राप्य नामिनन्दिति हर्षविशेषपुर सरं न प्रशसित । अश्चभ दु खहेतु विषय प्राप्य न देषि
अन्तरस्यापूर्वक न निन्दिते । अश्चस्य हि सुखहेतुर्य स्वरुण्जादि स शुभो विषयस्तद्भुणकथनादिप्रवर्तिका धीवृत्तिक्ष्पाभिनन्द सच तामस । तद्भुणकथनादे परप्ररोचनार्थलाभावेन व्यर्थलात् । एवमस्योत्पादनेन दु खहेतु परकीयविद्याप्ररुप्राविरेन प्रस्तशुभो विषयस्तिनदादिप्रवर्तिका भ्रान्तिरूपा धीवृत्तिद्वेष । सोऽपि तामस । तिष्नन्दाया निवारणार्थलाभावेन व्यर्थलात् तावभिनन्ददेषौ भ्रान्तिरूपौ तामसौ कथमभ्रान्ते शुद्धस्त्रे स्थितप्रज्ञे समवेताम् । तस्माद्विचालकाभावात् तस्यानिभन्नेहस्य
हर्षविषादरिहितस्य मुने प्रज्ञा परमात्मतत्त्वविषया प्रतिष्ठिता फलपर्यवसायिनी । स स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ । एवमन्योऽपि मुमुश्चसर्वत्रानिभन्नेहो भवेत् । शुभ प्राप्य न प्रशसेत् अशुभ प्राप्य न निन्देदित्यभिप्राय । अत्र च निन्दाप्रशसादिरूपा वाचो न प्रभाकेत इति व्यतिरेक उक्त ॥ ५० ॥ इदानीं किमासीतेति प्रश्रस्थोत्तर वक्तुमारमते भगवान् विक्षिप्तानीन्द्रियाणि पुनरपसहत्य समाध्यर्थमेव स्थितप्रज्ञस्योपवेशनमिति दर्शयितुमाह—अह व्युत्थित
सर्वश सर्वाणीन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्य शब्दादिभ्य सर्वभ्य । च पुनर्थे । यदा सहरते पुनरपसहरति संकोचयित । तत्र
५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

नन्दित हर्षगर्भितं स्तुतिवचनं नाभिभाषते तथाऽग्रभ लब्ध्वा न द्वेष्ठि । द्वेषगर्भित निन्दावाक्य न वक्तीत्यर्थ । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५० ॥ विचारादिनेन्द्रियनिप्रहार्थं स्थितप्रज्ञस्योपवेशन्मिति तृतीयप्रश्रस्योत्तरं वक्त जितेन्द्रियलम् । तस्य लक्षणमाह—यदेति । यथा कूर्मे कमठो भयादज्ञान्युपसहरित तथा यदा ज्ञानिष्ठो यति शब्दादिविषयेभ्य इन्द्रियाण्युपसहरित तदा तस्य प्रज्ञा ६ श्रीषरीव्याख्या ।

सेहशून्य अतएव बाधितानुवृत्त्या तत्तच्छुभमनुकूल शाप्य नाभिनन्दति न प्रशसित । अशुभ प्रतिकूल प्राप्य न देष्टि न निन्दति किंतु केवलमुदासीन एव भाषते तस्य प्रशा प्रतिष्ठितेस्य ।। ५७॥ किच-यदेति । यदा चाय योगी इन्द्रियार्थेस्य सकाशादि-

७ अभिनवगुताचार्यव्याक्या । प्रज्ञो नान्य ॥ ५६ ॥ उक्तं चैतन्-—यः सर्वत्रेति । ग्रुभाग्रुभप्राप्तौ तस्याहादतापौ न भवत ॥ ५७ ॥ यदा संहरते इति। नचास्य पाचकव

# विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ ५९॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

न्यङ्गान्युपसंहरति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणीन्द्रियाथंभ्यः सर्वविषयेभ्य उपसंहरते तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठितेत्युक्तार्थं वाक्यम् ॥ ५८ ॥ तत्र विषयाननाहरत आतुरस्यापीन्द्रियाणि निवर्तन्ते क्रुमाङ्गानीव संह्रियन्ते नतु तिह्रिषयो रागः, स कथ संह्रियत इत्युच्यते—विषया इति । यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषयशब्दवाच्यानीन्द्रियाण्यथवा विषया एव निराहारस्यानाह्रियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्षस्यापि निवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवर्ज रसो रागो विष्ययेषु यस्तं वर्जयित्वा । रसशब्दो रागे प्रसिद्धः । स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसञ्च इत्यादिदर्शन

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

निष्ठापद तत्र प्रवर्तयति—एवमिति । इन्द्रियाणा विषयेभ्यो वैमुख्यकरण प्रज्ञास्थैर्यहेतुरित्युक्तमुपसहरति—तस्येति ॥ ५८ ॥ इन्द्रियाणा विषयेभ्यो वैमुख्येऽपि तिद्विषयरागानुवृत्तौ कथ प्रज्ञालाभ स्यादिति शङ्कते—तन्नेति । व्यवहारभूमि ससम्यथं । विषयाननाहरतसदुपभोगविमुखस्थेस्थं । रागश्चेन्नोपसिष्ट्रियते न तिर्हं प्रज्ञालाभ सभ-वित रागस्य तत्परिपन्थित्वादिति मत्वाह—स कथिमिति । रागनिवृत्युपायमुपिदशन्नुत्तरमाह—उच्यत इति । विषयोपभोगपराश्चुलस्य कृतो विषयपरावृत्तिस्तत्परावृत्तिश्चाप्रस्तुतेत्याशङ्क्ष्याह—यद्यपीति । निराहारस्थेत्यस्य व्याख्यान्यमाष्ट्रियमाणविषयस्येति । यो हि विषयप्रवणो न भवति तस्यात्यन्तिके तपित क्रेशात्मके व्यवस्थितस्य विद्यादीनस्थापिनद्वयाणि विषयेभ्य सकान्नाद्यपि सिद्वयन्ते, तथापि रागोऽविन्निव्यते, स च तत्त्वज्ञानादुन्जियत इत्यर्थ । रसनाव्यस्य माधुर्यादिषद्विषरसिव्यत्व निषेधित—रसद्याब्द् इति । वृद्धप्रयोगमन्तरेण कथ प्रसिद्धिरित्याशङ्काह—स्वरसेनेति । स्वेच्छयेति यावत् । रसिक स्वेच्छावशवर्ती रसज्ञो विवक्षितापेक्षितज्ञातेत्वर्थ । कथ तिर्हे तस्य निवृत्ति-

३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।
नेवास्ते इत्यर्थ । शेष स्पष्टम् ॥ ५८ ॥ ननु विषयेभ्य इन्द्रियाणा निवृत्तिश्चेत् स्थितप्रज्ञताहेतुस्तर्हि सुप्तिम्च्र्छालयमहावेशादाविष सास्तीति सर्वोऽपि स्थितप्रज्ञ एवेत्याशङ्क्याह—विषया इति । सत्य देहिनो देहाभिमानवतो
मृदस्य सुस्यादौ निराहारस्य इन्द्रियैर्विषयाननाहरतोऽभुङ्जानस्य विषया विनिवर्तन्तएव, तथापि रसवर्जे रसो रागसाद्वर्जे निवर्तन्ते । तदापि सूक्ष्मरूपेण रागोऽस्ति रागम्लस्यात्माज्ञानस्यादाहान्नासौ स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ । असैव पुन
पर दृष्ट्वा आत्मान साक्षात्कृत्य निराहारस्य शब्दादीनगृह्णतो रसोऽपि निवर्तते मूलाज्ञानदाहादित्यस्ति सुप्तादे
४ मञ्चस्दनीन्याच्या ।

दृष्टान्तः कूर्मोऽज्ञानीव तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितेति स्पष्टम् । पूर्वश्लोकाभ्या व्युत्थानदशायामपि सकलतामसङृत्यभाव उक्त अधुना तु पुन समाध्यवस्थाया सकलङृत्यभाव इति विशेष ॥ ५८ ॥ नतु मृद्ध्यापि रोगादिवशाद्विषयेभ्य इन्द्रियाणामुपसहरण भवति तत्कथ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितेत्युक्तमत आह—विषया इति । निराहारस्य इन्द्रियौर्विषयाननाहरतो देहिनो देहाभिमानवतो मृद्ध्यापि रोगिण काष्ठतपिक्षनो वा विषया शब्दादयो विनिवर्तन्ते किंतु रसवर्ज रसत्तृष्णा त वर्जयिखा । अज्ञस्य विषया निवर्तन्ते । तद्विषयो रागस्तु न निवर्तत इत्यर्थ । अस्य तु स्थितप्रज्ञस्य परं पुरुषार्थं दृष्ट्वा तदेवाहमस्मीति साक्षात्कृत्य स्थितस्य ५ भाष्योक्कर्षरीपिका ।

प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ ननु निराहारस्य रोगिणो व्रतिनो वापि विषयेभ्य इन्द्रियाणि विनिवर्तन्तेऽत इद लक्षण मूढेष्वप्यागतमित्याशङ्क्य परिहरति—विषया इति । विषया लक्षणयेन्द्रियाणि शब्दाद्यो वा रसवर्जं रसो रागस्त वर्जेयित्वा निराहारस्याहारविनिर्भुक्त-स्यानाहियमाणविषयस्य कष्टेन तपिस स्थितस्य मूर्बस्यापि देहिनो देहवतो विनिवर्तन्ते । परं परमात्मान दृष्ट्वाऽह ब्रह्मास्मीति साक्षा-६ श्रीवरीन्याक्या ।

न्द्रियाणि सहरते प्रलाहरति । अनायासेन सहारे दृष्टान्त । अङ्गानि करचरणादीनि क्रूमों यथा स्वभावेनैवाकर्षति तद्भत् ॥ ५८ ॥ नतु नेन्द्रियाणा विषयेष्वप्रवृत्ति स्थितप्रकस्य लक्षण भवितुमहेति । जलानामातुराणामुपवासपराणा च विषयेष्वप्रवृत्तिरिवेषात्त्राह—विषया हित । इन्द्रियैविषयाणामाहरणं प्रहणमाहार. । निराहारस्थेन्द्रियैविषयग्रहणमकुर्वतो देहिनो देहाभिमानिनोऽश्वस्य विषया विनिवर्दन्ते । तदनुभवो निवर्तत इत्यर्थ । किंतु रसो रागोऽभिलाषस्तद्वज्ञम् । अभिलाषस्तु न निवर्तत इत्यर्थ । रसोऽपि रागोऽपि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

धोगरूदृत्व । यदायदा किळायमिन्द्रियाणि सहियते आत्मन्येव क्रुमं इवाङ्गानि कोडीकरोति विषयेभ्यो विषयाश्रिवार्थ तदा तदा स्थिर-प्रज्ञः । यद्गा इन्द्रियार्थेभ्य प्रश्नुति इन्द्रियाण्यात्मिन सहरते विषयेन्द्रियात्मकमासन्नमात्क्रकते ॥ ५८ ॥ नतु तपस्विनोऽपि कथ स्थिरप्र-अशुक्त्यो न प्रवर्तते । उच्यते—विषया इति । यद्यप्याङ्गर्थे रूपादिभिाविषये सवन्धोऽस्य नास्ति तथापि तस्य विषया अन्त करणगतसुपराग

# यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६०॥

१ श्रीमच्छाकरसाष्यम्।

नात्। सोऽपि रसो रञ्जनक्रपः स्क्ष्मोऽस्य यतेः पर परमार्थतत्वं ब्रह्म दृष्ट्वोपलभ्याहमेव तदिति वर्तमानस्य निवर्तते । निर्वीजं विषयविज्ञानं संपद्यत इत्यर्थः । नासति सम्यग्दर्शने रसस्योच्छेद्स्तसात्सम्यग्दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्य कर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ ५९ ॥ सम्यग्दर्शनलक्षणं प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षताऽऽदाविन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यसात्तदनवस्थापने दोषमाह—यतत इति । यततः प्रयत्नं कुर्वतोऽपि हि यसात् कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनोऽपीति व्यवहितेन संबन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयनत्याकुलीकुर्वन्ति, आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसमं प्रसद्य प्रकाशमेव पर्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

स्तन्नाह—सोऽपीति। दृष्टिमेवोपंळिब्भपर्याया स्पष्टयति—अहमेवेति। रागापगमे सिद्धमर्थमाह—निर्वीजिमिति। नतु सम्यग्ज्ञानमन्तरेण रागो नापगच्छति चेतव्पगमाहते रागवत सम्यग्ज्ञानोद्यायोगादितरेतराश्रयतेति नेसाह—नासतीति। इन्द्रियाणा विषयपारवद्ये विवेकद्वारा परिहृते स्थूलो रागो व्यावर्तते, ततश्च सम्यग्ज्ञानोत्पस्या स्कृम-स्थापि रागस्य सर्वात्मना निवृत्त्युपपतेनेतरेतराश्रयतेस्थः। प्रज्ञास्थैर्यस सफलत्वे स्थिते फलितमाह—तस्मादिति॥ ५९॥ श्लोकान्तरमवतारयति—सम्यग्द्रश्चेनिति। मनसः स्ववशत्वादेव प्रज्ञास्थैर्यसभवे किमथैमिन्द्रियाणां स्ववशत्वापादनमिस्याशङ्क्ष्याह—यस्मादिति। नतु विवेकवतो विषयदोषदिर्शिनो विषयेभ्य स्वयमेवेन्द्रियाणि व्यावर्ततेन्ते किं तत्र प्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षता कर्तव्यमिति तत्राह—यततो हीति। विषयेषु भूयो भूयो दोषदर्शनमेव प्रयतः। हिशब्दस्य यस्मादर्थस्य समाप्तौ सबन्ध वक्ष्यति। अपिशब्दस्य प्रयत्न कुर्वतोऽपीति सबन्ध गृहीत्वा सबन्धान्तर-माह—पुरुषस्येति। प्रमथनशीलत्व प्रकटयति—विषयेति। विक्षोभस्याकुलीकरणस्य फलमाह—आकुर्लोक्टत्यति। प्रकाशमेवित्युक्त विश्वद्यति—पर्यत इति। विपश्चितो विदुषोऽपि प्रकाशमेव प्रकाशविदतिविकाल्यविज्ञानेन ३ नीलकण्डव्याल्या (चतुर्थरी)।

समाधिस्थस च महान्विशेष इति भावः । प्राश्चस्तु रोगिणः काष्ठतपस्तिनो वा मूढसापि विषयाननाहरतो रसवर्जे विषया विनिवर्तन्ते तस्यैव पर दृष्ट्वा स्थितस्य रसोऽपि निवर्तत इति व्याचस्युः ॥ ५९ ॥ किच सुप्तादेरिन्द्रियाणि श्रान्त्या स्वयमेव शीयन्ते, समाहितेन तु तानि कूर्मेणाङ्गानीव सेच्छया सिह्यन्ते, एतचात्यन्तायाससाध्यमित्याह— यतत इति । विपश्चितः शास्त्राचार्योपदेशवतो यततोऽपि समाधिसिद्ध्यर्थे यतमानसापि पुरुषस्य इन्द्रियाणि कर्तृणि

४ मधुसूद्नीव्याख्या।

रसोऽपि क्षुद्रसुखरागोऽपि निवर्तते । अपिशब्दाद्विषयाश्व । तथाच 'यावानर्थ' इसादौ व्याख्यातम् । एवच सरागविषयनिवृत्ति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमिति न मूढे व्यभिचार इस्यर्थ । यस्मान्नासित परमात्मसम्यग्दर्शने सरागविषयोन्क्छेदस्तस्मात्सरागविषयोन्क्छेदिकाया सम्यग्दर्शनात्मिकाया प्रज्ञायाः स्थैर्यं महता यक्षेन सपादयेदिस्यभिप्राय ॥ ५९ ॥ तत्र प्रज्ञास्थैर्ये बाह्येन्द्रियनि-महो मनोनिष्रहृश्वासाधारण कारण तदुभयाभावे प्रज्ञानादर्शनादिति वक्तुं बाह्येन्द्रियनिष्रहाभावे प्रथम दोषमाह—यतत इति । हे कौन्तेय, यतत भूयोभूयो विषयदोषदर्शनात्मक यक्षं कुवेतोऽपि । चिक्षको कित्करणादनुदात्तेतोऽनावश्यकमात्मनेपदमिति

### ५ भाष्योत्कर्वदीयिका ।

दुपलभ्य रसोऽपि रज्ञनात्मक सूक्ष्मोऽप्यस्य यतेनिवर्तते । निर्वाज विषयज्ञानं सपद्यत इत्यर्थं । तस्माद्रसस्योच्छेदाय सम्यग्दर्शना-त्मिकायाः प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यमित्यभित्राय ॥ ५९ ॥ सम्यग्दर्शन विना रसस्योच्छेदो नास्तीत्युक्तं तच्चाजितेन्द्रियस्य दुर्लभिन-निद्रयनिमहश्चातियक्षसाध्य तस्मात्सम्यग्दर्शनलक्ष्मणं प्रज्ञास्थैर्यं चिकिषिता आदाविन्द्रियजय कार्य इत्याशयेन तदकरणे दोषमाह— यतत इति । हि यस्माद्विपश्चितो बुद्धिमत प्रज्ञास्थैर्यार्थं यततो यतमानस्यापीन्द्रियाणि प्रमथनशीलानि पुरुष विषयाभिमुख

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

पर परमास्मान दृङ्काङस्य स्थितप्रक्रस्य स्वतो निवर्तते । नइयतील्यथः । यदा निराहारस्थोपनासपरस्य विषया प्रायशो विनिवर्तन्ते श्रुषासंतप्तस्य शब्दस्पर्शायपेक्षामानात् । परतु रसवर्षम् । रसापेक्षा तु न निवर्तत इल्यथं । श्रेष समानम् ॥ ५९ ॥ इन्द्रियसंयमं विना तु स्थितप्रकृता न सभवति । अतः साथकावस्थायां तत्र महान्प्रयक्ष कर्तव्य इत्याह—यत्ततो श्रूपीति द्राभ्याम् । यततो

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कक्षण रस वर्जियस्या निवर्तन्ते । अतो नासौ स्थिरप्रजः । रस केथिदास्याच मधुरादिकमाहुः। योगिनस्तु परमेश्वरदर्शनादुपरागो भवति। अन्यस्य द्व तपस्विनो नासौ निवर्तते ॥ ५९ ॥ यततो सपीति । ययसात् तस्यापि तपस्विनो मन इन्द्रियैद्वियते, अथवा पत्तस्य सयकसापि

# तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वद्यो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मनो यतस्त्रसात् ॥६०॥ तानीति । तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं कृत्वा युक्तः समाहितः सन्नासीत । मत्परोऽहं वासुदेवः सर्वेप्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो नान्योऽहं तस्ना-दित्यासीतेत्यर्थः । पवमासीनस्य यतेर्वेशे हि यस्थेन्द्रियाणि वर्तन्तेऽभ्यासवलात्तस्य प्रज्ञा प्रति-

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

युक्तमेव मनो हरन्तीन्द्रियाणीति सबन्ध । हिशब्दार्थमन्य तसादिन्द्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानीति पूर्वेण संबन्धममसन्धायाह—यत्त्तसादिति ॥ ६० ॥ इन्द्रियाणा स्ववशत्वसपादनानन्तर कर्तव्यमथंमाह—तानीति । एवमासीनस्य किं सादिति तदाह—वशे हीति । समाहितस्य विश्लेपविकलस्य कथमासनिस्यपेक्षायामाह—मत्पर इति । परापरभेदशङ्कामपाकृत्यासनमेव स्फोरयति—नान्योऽहमिति । उत्तरार्थं व्याकरोति—एवमिति । हिशब्दार्थं स्फुटयति—अभ्यासेति । परसादात्मनो नाहमन्योऽस्रीति प्रागुक्तानुसधानस्यादरेण नैरन्तर्यदीर्घकालानु- हानसामर्थादिसर्थः । अथवा विषयेषु दोषदर्शनाभ्याससामर्थादिन्द्रियाणि सयतानीत्यर्थं ॥ ६१ ॥ समनन्तर-

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्घरी )।

मनः प्रतीचि स्थिरीिकियमाण कर्मीभूत हरिन्त विषयप्रवण कुर्वन्ति । यत प्रमाथीनि यथा बहवश्चीरा वने एक पुरुष प्रमथ्य तस्य वित्त हरिन्त, एवमिन्द्रियाणि यततो मनो हरिन्त । यत प्रसममितशयेन प्रमथनशीलानि ॥ ६० ॥ यद्यप्येव तथापि तानि नियन्तव्यान्येवान्यथा स्थितप्रज्ञत्वस्थैवासिद्धिरिलाह—तानीित । सयम्य वशीकृत्य युक्त सनद्धो मत्पर अहमेव सर्वेषा प्रत्यगात्मा पर स्थादिम्यो बाह्येभ्यो देहेन्द्रियादिम्य आन्तरेभ्यश्च उत्कृष्ट प्रियतमो यस स मत्पर सन्नासीत । हि यस्तात् वशे आज्ञायाम् । शेष स्पष्टम् ॥ ६१ ॥ 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाद्व परमा गितम्' इति श्रुतौ इन्द्रियमनोबुद्धीना निग्रहे परमपद-

४ मधुसूद्नीब्याख्या ।

श्वापनात्परस्थेपदमविरुद्धम् । विपिश्वतोऽत्यन्तविवेकिनोऽपि पुरुषस्य मन क्षणमात्र निर्विकारं कृतमपीन्द्रियाणि हरन्ति विकारं प्रापयन्ति । नतु विरोधिनि विवेके सति कृतो विकारप्राप्तिस्तत्राह—प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि अतिबलीयस्लाद्विवेकोपमर्दनक्षमाणि । अत प्रसम प्रसह्य बलात्कारेण पर्यत्येव । विपिश्विति स्वामिनि विवेके च रक्षके सनि सर्वप्रमाथिलादेवेन्द्रियाणि विवेकजप्रश्चाया प्रविष्ट मनस्तत प्रच्याच्य स्वविषयाविष्टत्वेन हरन्तील्यर्थं । हिशब्द प्रसिद्धं योतयति । प्रसिद्धो ह्ययमयों लोके यथा प्रमाथिनो दस्यव, प्रसममेव धनिन धनरक्षक चामिभूय तयो पश्यतोरेव धन हरन्ति तथेन्द्रियाण्यपि विषयसनिधाने मनो हरन्तिति ॥ ६० ॥ एव तर्हि तत्र क प्रतीकार इस्यत आह—तानीन्द्रियाणि सर्वाणि ज्ञानकमंसाधनभूतानि स्थम्य वशिकृत्य युक्त समाहितो निगृहीतमना सञ्चासीत निर्व्यापारिस्तिष्ठत् । प्रमाथिना कथ स्ववशीकरणमिति चेत्तत्राह—मरपर इति । अहं सर्वात्मा वासुदेव एव पर उत्कृष्ट उपादेयो यस्य स मत्पर । एकान्तमद्भक्त इस्यं । तथा चोक्तम् 'न वासुदेवमक्तानमञ्जूम विवेते किचित्' इति । यथा हि लोके बलवन्त राजानमाश्रिस्य दस्यवो निगृह्यन्ते राजाश्चितोऽयमिति ज्ञाला च ते स्वयमेव तद्वश्या भवन्ति, तथैव भगवन्त सर्वान्तर्यामिणमाश्रिस्य तत्प्रभावेणव दुष्टानीन्द्रयाणि निग्नह्याणि । पुनश्च भगवद्याश्चितोऽयमिति मला तानि तद्वश्यान्येव भवन्तीति भाव । यथाच भगवद्वक्तर्महाप्रभावल तथा विस्तरेणाप्रे व्याख्यास्याम । इन्द्रियवश्चितो पलमाह—वद्यो हीति । स्पष्टम् । तदेतद्वशिकृतेन्द्रिय सन्नासीतिति किमासीतिति प्रश्नस्थोत्तरमुक्त भवन्ति स्वास्थानस्व । स्वास्थेतिति किमासीतिति प्रश्नस्थोत्तरमुक्त

कर्तुं समर्थानि तं व्याकुळीकृत्य प्रसम बळात्कारेण विवेकयुक्तमिप मनो हरन्ति । कौन्तेयेति सबोधयिनिन्दयापेक्षया पुरुषस्य दौर्बल्य सूचयित ॥ ६० ॥ तस्माक्तानि सर्वाणि वशीकृत्य युक्त समाहित सन् मत्परोऽह वास्त्रदेव सर्वप्रत्यातमा परो यस्य स मत्परो नान्यस्तस्मादहमित्यासीतेत्यर्थ । स्पष्टमन्यत् ॥ ६१ ॥ इन्द्रियस्य जयः प्रयत्नेन सपाद्य इत्युक्त तत्र मनसा विषयाचिन्तनाभ्यास

६ श्रीधरीज्याक्या।

मोक्षे प्रयतमानस्यापि विपश्चितो विवेकिनोऽपि मन इन्द्रियाणि प्रसम बलाखरिन्त । यत प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि प्रक्षोभकाणि॥ ६०॥ यस्मादेव तस्मात्—तानीति । युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि सयम्य मत्पर सम्नासीत । यस्य वशे वशवतीनि । एतेन
कथमासीतेति प्रश्नस्य वशीकृतेन्द्रियः सम्नासीतेरयुक्तरमुक्त भवति ॥ ६१॥ बाह्येन्द्रियसयमाभावे दोषमुक्तवा मन सर्थमाभावे

७ अभिनग्रप्ताचायव्याख्या ।

योगिना च सनएव जेतव्यमिति द्वितीयो निर्णात ॥ ६० ॥ तानीति । य एव मनसा इन्द्रियाणि नियमयति नत्वप्रदृश्या स एव स्थिरप्रज्ञ भ० मी० १६ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिभ्रंद्याद्वुद्धिनाद्यो बुद्धिनाद्यात्प्रणद्यति ॥ ६३ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ष्ठिता ॥ ६१ ॥ अथेदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमूळिसिदमुच्यते—ध्यायत इति । ध्यायतिश्चन्तयतो विषयाच्याच्दादिविषयविशेषानालोचयतः पुसः पुरुषस्य सङ्ग आसिकः प्रीतिस्तेषु विषयेषूपजायते, सङ्गात्प्रीतेः कामः संजायते समुत्पचते, कामस्तृष्णा, तस्मात्कामात्कुतिश्चित्प्रतिहतात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ कोधाद्भवति संमोहः संमोहोऽविवेकः कार्याकार्यविषयः भवतीति संबध्यते । कुद्धो हि संमूहः सन्गुरुमप्याकोशति, संमोहात्स्मृतिविश्चमः शास्त्राचार्योपदेशाहितसस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्विश्चमो श्रशः समृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तावनुत्पत्तिः । ततः स्मृतिश्चशात्तु बुद्धेर्नाशः कार्याकार्यविषयाविवेकायोग्यतान्तःकरणस्य बुद्धेर्नाश उच्यते, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति तावदेव हि पुरुषो याव-

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

श्लोकद्वयतात्पर्यमाह—अश्रेति । पुरुषार्थोपायोपदेशानन्तर्यमथशब्दार्थ । तन्निष्टवराहित्यावस्थां दर्शयति—इदानिमिति । पराभविष्यतो महान्तमनर्थं गमिष्यतो विवेकविज्ञानविहीनस्थेति यावत्, सर्वानर्थमुळ विषयाभिष्यान तस्य तथात्वमनुभवसिद्धमिति वक्तुमिदमित्युक्तम् । विषयेषु विशेषत्वमारोपितरमणीयत्व प्रीतिरासिक्तिरिति साधारणा सिक्तमात्र गृद्धते । तृष्णेत्यद्विक्ता शक्तिरुक्ता प्रतिबन्धेन प्रणाशेन वा प्रतिहिति ॥ ६२ ॥ क्रोधस्य समोहहेतुत्वमनुभवेन द्वयति—क्रुद्धो हीति । आक्रोशस्यधिक्षपति तदयोग्यत्वमपरेर्थं । समोहकार्यं कथयति—संमोहादिति । स्मृतेनिमित्तनिवेदनद्वारा स्तरूप निरूपयति—शास्त्रोति । क्षणिकत्वादेव तस्या स्तरो नाशसभवान्न समोहाधीनत्व तस्येत्याशक्र्याह—स्मृतीति । स्मृतिअशेऽपि कथ बुद्धिनाश स्वरूपत सिध्यति तत्राह—कार्येति । ननु पुरुषस्य निस्तिसद्वस्य बुद्धिनाशेऽपि प्रणाशो न कल्पते तत्राह—तावदेवेति । कार्याकार्यविवेचनयोग्यान्त करणाभावे १ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

प्राप्तिरित्युक्तम् । तत्र उपसहतकरणस्य बाह्याञ्शञ्दादीनगृह्णतो मनोमात्रेणावस्थितस्य योगिनो मनसोऽनिम्रहे किं स्यदित्याह —ध्यायत इति द्वाभ्याम् । विषयाञ्शञ्दादीनध्यायतिश्चन्तयतः पुसः पुरुषस्य तेषु शञ्दादिषु सञ्ज्ञ सबन्धो जायते । बाह्यार्थभ्यो निगृहीतान्यपीन्द्रियाणि मनोदोषात्पुनर्बाह्यार्थान्गृह्णन्तीत्यर्थः । ततः सङ्गात्कामस्तस्यिन्वषयेऽभिलाषः सजायते । कामात्कुतिश्चद्वेतोः प्रतिहताद्भिज्वलनात्मा कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ ततः कोधात्सं-मोहः कार्याकार्यविवेकामावो भवति । ततः स्मृतिविश्रमः शास्त्रार्थानुसधानस्य विश्रशरूप चलन भवति । स्मृतिश्रंशान्

४ मधुसुदनीव्याख्या।

भवति ॥ ६१॥ नतु मनसो बाह्यन्द्रियप्रवृत्तिद्वाराऽनर्थहेतुल निग्रहीतबाह्यन्द्रियस्य तूर्लातद्ष्ट्रोरगवन्मनस्यनिग्रहीतेऽपि न कापि क्षितिबाह्योगाभावेनैव कृतकृत्यलादतो युक्त आसीतिति व्यर्थमुक्तमित्याशक्क्य निग्रहीतबाह्यन्द्रियस्यापि युक्तलाभावे सर्वान्वर्थप्राप्तिमाह द्वाभ्याम्—निग्रहीतबाह्यन्द्रियस्यापि शब्दावीन्वष्यान्ध्यायतो मनसा पुन पुनश्चिन्तयत पुसस्तेषु विषयेषु सङ्ग आसङ्गो ममात्यन्त सुलहेतव एत इत्येव शोभनाध्यासलक्षण प्रीतिविशेष उपजायते । सङ्गात्सुलहेतुलज्ञानलक्षणात्सं-जायते कामो ममेते भवन्तित तृष्णाविशेष । तस्मात्कामात्क्रतश्चित्प्रतिहन्यमानाक्तत्रिवातकविषय क्रोधोऽभिज्वलनात्माभिजान्यते । क्रोधाद्भवति समोह कार्याकार्यविवेकाभावरूप । संमोहात्स्मृतिविश्रमः स्मृते शास्त्राचार्योपदिष्टार्थानुसन्धानस्य विश्रमो विचलन विश्रंश । तस्माच स्मृतिश्रशाद्धदेवैकात्म्याकारमनोवृत्तेर्वाशो विपरीतभावनोपचयदोष्ठेण प्रतिबन्धादनुत्पिक्तरस्थान्तरस्थान

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।
एवोपाय इत्यारायेन व्यतिरेके दोषमाह—ध्यायत इति । विषयाश्विन्तयत पुरुषस्य तेषु प्रीतिरुपजायते, सङ्गाद्भिलाष संजायते, कामात्कुतिश्वत्प्रतिहतात्कोषोऽभिजायते, कोधात्कर्तव्याकर्तव्यविषये विश्रमो भवति, कुद्धो हि समूढो गुरूनप्याकोशति, ६ श्रीषरीच्याक्या ।

दोषमाह—ध्यायत इति द्वास्याम् । गुणबुष्या विषयान्ध्यायत पुरुषस्य तेषु सङ्ग आसक्तिभेवति । आसक्त्या च तेष्विधकः कामो भवति । कामाच केनचित्प्रतिहतात्कोधो भवति ।) ६२ ॥ किंच—क्रोधादिति । क्रोधात्संमोहः कार्याकार्थविनेकामावः । ततः ७ अभिनवगुसाचार्यक्षाक्षाः

स च मत्पर एवासीत । मामेव चिदास्मानं परमेश्वरमञ्चलेत् ॥ ६१ ॥ ध्यायत इति ॥ ६२ ॥ क्रोधादिति । तपहिवतौ विषयस्मगद्धव विषय-

## रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवरुयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

दन्त करण तदीयं कार्याकार्यविषयविवेकयोग्य, तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवत्यतस्तस्यान्त -करणस्य बुद्धेनीशात्प्रणश्यति । पुरुषार्थायोग्यो भवतीत्यर्थ ॥६३॥ सर्वानर्थस्य मूलमुक्तं विष-याभिष्यानम् । अथेदानी मोक्षकारणमिद्मुच्यते—रागद्वेषेति । रागद्वेषवियुक्ते रागश्च द्वेपश्च रागद्वेपौ तत्पुर सरा हीन्द्रियाणा प्रवृत्ति स्वाभाविकी तत्र यो मुमुक्षुर्भवति स ताभ्या वियुक्ते श्लोत्रा दिभिरिन्द्रियैविषयानवर्जनीयाश्चरस्वपलभमान आत्मवश्येरात्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैरात्म-वश्यैविषयात्मेच्छातो विषय आत्मान्त करण यस्य सोऽयं प्रसादमधिगच्छति । प्रसाद प्रसन्नता

२ आनन्द्रगिरिज्यारया ।

सत्तोऽपि पुरुषस्य करणाभावाद्पगततस्विवेकविवक्षया नष्टत्वव्यपदेश, तदेतदाह—पुरुषार्थेति ॥ ६३ ॥ विषयाणा सरणमपि चेदनर्थकारण सुतरा ति भोगस्तेन जीवनार्थं भुजानो विषयाननर्थं कथ न प्रतिपद्यत इत्याशक्क्ष्य वृत्तानुवादपूर्वक सुत्तरस्थोकतात्पर्यमाह—सर्वानर्थस्यिति । अनर्थम् एकथमानन्तर्यमथशब्दार्थं । परिहतेव्ये निर्णाते तत्परिहारोपायजिज्ञासा दर्शयति—इदानीमिति । रागद्वेपपूर्विका प्रवृत्तिरित्यत्रानुभवदर्शनार्थे हिशब्द । शास्त्रीयप्रवृत्तिव्यासेधार्थं स्वाभाविकीत्युक्त, तत्रेत्यिकृतानिष्ठकृत्य प्रयोग । अवर्जनीयानशनपानादीन् देहस्थिति-हिस्निति यावत् । इन्द्रियाणा विषयेषु प्रवृत्तिश्चेत्रियमानुपपत्त्या वर्जनीयेष्वपि सा स्वादित्यशक्काह—आदमिति । अन्त करणाधीनत्वेऽपीन्द्रियाणा तदनियमात्तेषामपि नियमानुपपत्तिरित्याशक्काह—विधेयातमिति ॥ ६४ ॥ ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

हुद्धिनाशः शास्त्रार्थस निश्चितसापि तिरोधान भवति । तिस्त्रश्च शास्त्रजे परोक्षज्ञानेऽपि नप्टे पुरुषो नश्यति पुरुषार्थयोगयो भवति । यो हि तादश स नष्ट एवेति लोके वदन्ति ॥ ६३ ॥ ननु विषयानध्यायतोऽपि योगिनो व्युत्थाने प्रमाणस्वाभाव्यादिन्द्रियाणा विषयेषु सङ्गो दुष्परिहरस्ततश्चोक्तरीत्या तस्वापि नागप्रमिक्तिरत्याशङ्कचाह—
रागद्वेषेति । विधेयात्मा किंकरीकृतमनास्तु आत्मवश्यैर्मनोधीनैरिन्द्रिये स्वामिनश्चित्तस्य किंकरीकृतस्य कामकोधिनित्वात्स्ययमपि रागद्वेषवियुक्तिः विषयान्पथि पतिततृणादीनीवानास्थया चरन्पश्यक्ति पुमान् तत्र कामाद्यतुद्यास्य-साद सकल्पविकल्पपङ्कलेपप्रक्षालनेन मनसः स्वाच्छ्यमधिगच्छति । मनस स्वाच्छ्यमेव प्रत्यगात्मन स्वाच्छ्य तस्य अभ्यसद्वनीव्याख्या ।

याश्र फलायोग्यलेन विलय । बुद्धिनाशात्प्रणश्यित तस्याश्र फलभूताया बुद्धिविलोपात्प्रणश्यित मर्वपुरुषार्थायोग्यो भवति । यो हि पुरुषार्थायोग्यो जात स मृत एवेति लोके व्यवहित्रते । अत प्रणश्यतीत्युक्तम् । यस्पादेन मनमो निम्रहामावे निम्रहीतबाह्येन्द्रियस्यापि परमानर्थप्राप्तिस्तस्मान्महता प्रयत्नेन मनो निम्रहीयादित्यभिप्राय । अतो युक्तमुक्त 'तानि सर्वाण सयम्य
युक्त आसीत' इति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ मनसि निम्रहीते तु बाह्येन्द्रियनिम्रहाभावेऽपि न दोष इति वदन् कि व्रजेतेव्यस्योक्तरमाहाष्ट्रभि —योऽसमाहितचेता स बाह्येन्द्रियाणि निम्रह्यापि रागद्वेषदुष्टेन मनसा विषयाश्चिन्तयन्पुरुपार्थाद्वर्धो भवति । विधेयात्मा
द्य । तुशब्द पूर्वस्माद्यतिरेकार्थ । वशिक्रतान्त करणस्तु आत्मवद्यैर्मनोधीने स्वाधीनरिति वा रागद्वेषाभ्या वियुक्तिविर्दितैरिन्द्रिय श्रोत्रादिभिविषयाष्ट्राब्दादीननिषद्धाश्चरुष्ट्रपन्यमान प्रसाद प्रसन्नता चित्तस्य खच्छना परमात्मसाक्षात्कारयोग्यतामिष्रगच्छिति । रागद्वेषप्रयुक्तानीन्द्रियाणि दोषहेतुता प्रतिपद्यन्ते । मनसि स्ववशे तु न रागद्वेषा । तथोरभावे च न
५ साध्योक्कवैदीपिका ।

तसात् स्मृते शास्त्राचार्योपदेशाहितसस्कारजनितायाः विश्रशं स्यातः, स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तावनुत्पत्ति , ततः कार्योकार्यविवेकान्योग्यता बुद्धेनीशः , तस्मात्प्रणश्यति जीवन्नेव मृत पुर्षार्थायाग्योग्या भवतीति द्वयोर्थः । विषयच्यानमेव सर्वानर्थंबीजमित्यभिप्रायः ॥ ६२ ॥ एव विषयच्यानस्यानर्थोपायत्मभुक्ता अथेदानीं विषयच्यानरहितस्य स्वाधीनस्य चेतम परमपुर्षार्थोपायत्व वदिनेक वजेतेस्यस्योत्त्रमाह —रागेति । विधेयात्मा स्वाधीनिचत्तोऽत एवात्मवर्ये स्वाधीनैरतएव रागद्वेषाभ्या स्वाभाविकेन्द्रियः १ श्रीधरीव्यांक्या ।

शास्त्रान्यायोंपदिष्टार्थस्यतेविभ्रमो विचलनम् । ततो बुद्धेश्चेतनाया विनाशो वृक्षादिष्विवाभिभव । तत प्रणश्यति सृततुल्यो भवति ॥ ६३ ॥ निन्वन्द्रियाणा विषयप्रवणस्वभावानां विरोद्धमञ्जन्यत्वादय दोषो दुष्परिहर इति स्थितप्रवृत्व कथ स्थादित्याशक्काह —रागेति हैं। निन्वन्द्रियाणा विषयप्रवणस्वभावानां विरोद्धमञ्जन्यत्वादय दोषो दुष्परिहर इति स्थितप्रवृत्व कथ स्थादित्याशक्काह —रागेति हैं। रागद्वेषरिहतैविगतदपैरिन्द्रियैविषयाश्चरन्भुक्षानोऽपि प्रसाद शान्ति प्राप्तोति । रागद्वेषरिहत्यमेवाह —आत्मनो मनमो ॥ श्वासनवग्रसाचार्यव्याख्या ।

प्रहणे पर्यवस्यति । ध्यात्वा हि ते अञ्चन्ते । ध्यानकाल एव सङ्गाद्य उपजायन्ते इंसनधायो विषयसागः विथतप्रज्ञत्वस्य ॥ ६८ ॥

प्रसादे सर्वदुः लानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याद्य बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

१ श्रीमच्छाकर्माप्यम्।

स्वास्थ्यम् ॥ ६४ ॥ प्रसादे सति किं स्यादित्युच्यते—प्रसाद इति । प्रसादे सर्वृदुःखानामा-ध्यात्मिकादीनां हानिर्विनाशोऽस्य यतेवपजायते । किंच प्रसन्नचेतसः खच्छान्तःकरणस्य हि यस्मादाशु शीघ्र बुद्धिः पर्यवतिष्ठत आकाशमिव परि समन्ताद्वतिष्ठते । आत्मक्रपेणैव निश्चली-भवतीत्यर्थः । पवं प्रसन्नचेतसोऽवस्थितबुद्धेः इतक्रत्यता यतस्तस्माद्रागद्वेषवियुक्तैरिन्द्रियैः शास्त्राविद्देष्ववर्जनीयेषु युक्तः समाचरेदिति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ सेय प्रसन्नता स्तूयते—नास्तीति ।

२ आन दगिरिज्याख्या।

तथापि नानाविधदु लाभिभूतत्वात्र स्वास्थ्यमास्थातु शक्यमित्याशयेन पृच्छति—प्रसाद इति । श्लोकार्धेनोत्तरमाह— उच्यत इति । सर्वेदु लहान्या बुद्धिस्वास्थ्येऽपि प्रकृत प्रज्ञास्थैर्यं कथ सिद्धमित्याशङ्क्याह—प्रसन्नेति । बुद्धि-प्रसादस्यैव फलान्तरमाह—किंचेति । तसाहुद्धिप्रसादार्थं प्रयतितव्यमिति शेष । श्लोकद्वयस्याक्षरोत्थमर्थमुक्त्वा तात्थर्यार्थमुपसहरति—एवसिति । युक्त समाहितो विषयपारवश्यशून्य सन्निति यावत् ॥ ६५॥ किं पुन सन्वशुन्धेव यथोक्तबुद्धि सिध्यति नेत्याह—सेयमिति । असमाहितस्यापि बुद्धिमात्रमुत्यग्रमान प्रतिभातीत्याशङ्क्या ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्घरी)।

तद्भुणसारत्वात् । अजितमनस्किमिव जितमनस्क विषयसङ्गो न बाधतेऽतो मनोजयोऽवश्य कर्तव्य इत्यर्थ ॥ ६४ ॥ किच चित्तस्य प्रसादे हि अस्य पुंस सर्वेदु खाना काममूलकाना कामामावाद्धानि परिहारो जायते । कामानुदये हेतुमाह—प्रसन्नेति । हि यसात्प्रसन्नचेतस पुसो बुद्धिर्वद्धात्मैक्यनिश्चय आशु शीत्र पर्यवतिष्ठते सुद्दढो भवति । तिसिश्च सित प्राप्यामावाञ्च कामोदय इत्यर्थ ॥ ६५ ॥ समनस्कानामिन्द्रियाणामनिग्रहे दोष उक्तः, बुद्धेरपर्यवस्थाने को दोष इत्यत आह—नास्तीति । अयुक्तस्य अवणमननयोरनासक्तस्य बुद्धिर्वद्धात्मैक्यनिश्चयो नास्ति । प्रमाण-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

तद्धीनेन्द्रियप्रवृत्तिः । अवर्जनीयतया तु विषयोपलम्मो न दोषमावहतीति न शुद्धिव्याघात इति माव । एतेन विषयाणां स्मरणमि चेदनर्थकारण स्तरा तर्हि भोगस्तेन जीवनार्थं विषयान्भुज्ञान कथमनर्थं न प्रतिपद्येतित शङ्का निरस्ता । खाधीनैरिन्द्रियैर्विषयान्प्राप्नोतीति च कि वजेतेति प्रश्नस्योत्तरमुक्त भवति ॥ ६४॥ 'प्रसादमधिगच्छति' इत्युक्त तत्र प्रसादे सित कि स्वादित्युच्यते । चित्तस्य प्रसादे खच्छलकपे सित सर्वेदु खानामाध्यात्मिकादीनामज्ञानविष्ठसितानां हानिर्विनाशोऽस्य यतेष्रणायते । हि यस्मात्प्रसन्नचेतसो यतेराश्च ज्ञीघ्रमेव बुद्धिर्वद्यात्मैक्याकारा पर्यवतिष्ठते परि समन्ताद्वतिष्ठते स्थिर भवति विपरीतभावनादिप्रतिबन्धाभावात् । ततश्च प्रसादे सित बुद्धिपर्यवस्थान, ततस्तद्विरोध्यज्ञानिवृत्ति , ततस्तत्कार्यसकल-दुःखहानिरिति क्रमेऽपि प्रसादे यत्नाधिक्याय सर्वेदु खहानिकरलकथनमिति न विरोध ॥ ६५॥ इममेवार्थं व्यतिरेकमु-खेन इदयति—अयुक्तस्याजितचित्तस्य बुद्धिरात्मविषया श्रवणमननाख्यवेदान्तविचारजन्या नास्ति नोत्पवते । तद्भुद्धभावे ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

प्रवृत्तिहेतुरूपाभ्या वियुक्तिरिन्दिये विषयान्जीवनहेतून्मोजनाच्छादनादींश्वर्षुपल्यमान प्रसन्नता खास्थ्यं प्राप्नोति ॥ ६४ ॥ प्रसादे इति । प्रसादे सति अस्य विवेकिन सर्वेदु खाना त्रिविधतापाना हानिरुपजायते । कृत इस्यत आह—प्रसन्निति । हि यस्मात्रमन्नितस आशु शीघ्र बुद्धि आत्मखरूपेणव निश्चलीभवतीत्यर्थं । एव प्रसन्नचेतस स्थिरबुद्धे कृतकृत्यता यतः तस्माद्रागद्वेषवियुक्तैरिन्द्रिये शास्त्राविरुद्धेष्वावस्यकेषु जीवनहेतुभूतेषु युक्त समाचरेदिति वाक्यार्थं ॥ ६५ ॥ नतु कि चिक्त-प्रसादस्येव साक्षाद्विद्धप्रतिष्ठासाधनलमुत परम्परयेत्याकाङ्काया निदिन्यासनद्वारेणेति वक्तुं चिक्तप्रसाद विना तम्न जायत इति पूर्वोक्तेस्वात्पर्थं प्रसन्नतास्त्रुत्या स्फुट्यति—नास्तीति । यत्ते समनस्कानामिन्द्रियाणामिनप्रहे दोष उक्त बुद्धेरपर्यवस्थाने को दोष

### ६ श्रीघरीक्याख्या।

वर्ष्यैविषेयो वशवर्ता भारमा मनो यस्थेति । अनेनैव वश्य ब्रजेत मुक्षीतेसस्य चतुर्थप्रश्रस्य खाधीनैरिन्द्रियैविषयानिष्ठगण्छतीत्युत्तरमुक्त भवति ॥ ६४ ॥ प्रसादे सति किं स्थादिस्यत्राह—प्रसाद इति । प्रसादे सति सर्वदु खनाशस्ततश्च प्रसन्नचेतसो बुद्धि प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थे ॥ ६५ ॥ इन्द्रियनिम्रहस्य स्थितप्रवृतासाधनस्य व्यतिरेकमुखेनोपपादयति—नास्तीति । अयुक्तस्यावशीक्रतेन्द्रियस्य

१ नीस्रकण्डः

# इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

नास्ति न विद्यते । न भवतीत्यर्थः । बुद्धिरात्मस्वरूपविषयायुक्तस्यासमाहितान्तः करणस्य । न चायुक्तस्योते । न चास्त्ययुक्तस्य भावनात्मज्ञानाभिनिवेशस्तथा न चास्य भावयत आत्मज्ञानाभिनिवेश कुर्वतः शान्तिरुपश्मो न विद्यते, अशान्तस्य कुतः सुखम् । इन्द्रियाणां हि विषयसेवा-तृष्णातो निवृत्तिर्या तत् सुखं न विषयविषया तृष्णा दुःखमेव हि सा, न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रमुत्पद्यत इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ अयुक्तस्य कसाद्विद्वनीस्तीत्युच्यते—इन्द्रियाणामिति

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

विशिनष्टि—आत्मखरूपेति । निह विश्विसिचित्तस्यात्मखरूपविषया बुद्धिरुदेतुमईतीस्त्र हेतुमाह—नचेति । आत्मज्ञाने शब्दादापाततो जाते स्मृतिसन्तानकरण साक्षात्कारार्थमभिनिवेशो भावनेति चोच्यते । न चासौ विश्वि-सबुद्धेः सिध्यतीति हेत्वर्थं विविश्वत्वाह—आत्मज्ञानेति । भावनाद्वारा साक्षात्काराभावेऽपि का क्षतिरित्याशङ्काह—तथेति । असमाहितस्य भावनाभाववदिति यावत् । आत्मन्यापाततो ज्ञाते श्रवणाद्यावृत्तिरूपा स्मृतिमनात्वनान्यापरोक्षबुद्धभावेनार्व्यविवृत्ति सिध्यतीत्याह—उपश्चाम इति । अनिवृत्तानर्थस्य परमानन्दसागराद्विभक्तस्य ससारवारिषौ निमप्तस्य सुखाविभावो न सभवतीत्याह—अशान्तस्येति । तसापि विषयसेवातो वैषयिक सुख सभवतीत्याशङ्काह—इन्द्रियाणां हीति । तृष्णाक्षयस्य शास्त्रप्रसिद्धमानुभविक च सुखत्वमिति वक्तु हिशब्दः । विषयसेवातृष्णयापि विषयोपभोगद्वारा सुखसुपळब्धमित्याशङ्काह—दुःखमेवेति । तत्रापि हिशब्दोऽनुभवद्योती । तदेव स्पष्टयति—नेत्यादिना ॥ ६६ ॥ आकाङ्काद्वारा श्लोकान्तरसुत्थापयति—अयुक्तस्येति । विश्विसचेतसो ३ नीळकण्यव्याख्या (चत्र्वंरी)।

विषयासभावनायाः प्रमेयविषयासभावनायाश्चानिरासात् । तथा अयुक्तस्यासमाहितमनसो भावना ब्रह्माकारान्तः करणवृ-त्तिप्रवाहो नास्ति । मनसश्चाश्वल्येन बुद्धेरिष चाश्चल्यात् अभावयतो ध्यानमञ्जवेत शान्ति सर्वेदु खोपरमश्च नास्ति । चेतसोऽनवस्थितत्वेन दुःखावश्यभावात् । अशान्तस्यानुपरतसर्वेदु खस्य सुख प्रत्यगद्वयानन्दात्मक कुतो न कुत-श्चित् । दुःखित्वादेव आद्यमयुक्तस्येति पद 'युजिद् योगे' इत्यस्य रूपम् । द्वितीय 'युज समाधौ' इत्यस्य । तस्माद्कद्वेः पर्यवस्थानमावश्यकम् ॥ ६६ ॥ तदभावे दोषमाह—इन्द्रियाणां हीति । हि यसादिन्द्रियाणा चरता

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

न चायुक्तस्य भावना निदिध्यासनात्मिका विजातीयप्रखयानन्तरितसजातीयप्रखयप्रवाहरूपा । सर्वत्र ननोऽस्तीखने-नान्वय । नचाभावयत आत्मान शान्ति सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपा वेदान्तवाक्यजन्या ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कृति । अशान्तस्यात्म-साक्षात्कारश्र्न्यस्य कृत सुख मोक्षानन्द इत्यर्थ ॥ ६६ ॥ अयुक्तस्य कृतो नास्ति बुद्धिरिखत आह—चरता खिवषयेषु ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

इत्यत आहेति तिबन्त्यम् । अयुक्तस्य बुद्धिनीस्तित्युक्तया चित्तप्रसादस्तुते स्पष्टप्रतीते वथोत्थापनानौचित्यात् । अयुक्तस्यासमाहितचेतस । अप्रसन्नचित्तस्येति यावत् । बुद्धिरात्मखरूपज्ञानविषया ब्रह्मात्मैक्याकारा कृत इत्यत आह—नचेति । नचायुक्तस्य
भावना पूजाप्रतिष्ठावर्थं श्रवणमननयो सत्त्वेऽपि भावनाऽभिनिवेशो निदिध्यासन बुद्धिसाधन नास्ति । नचामावयत विजातीयप्रत्ययस्य विषयानुसंधानस्य तिरस्कारमकुर्वतः शान्तिरुपश्चम तृष्णाया इच्छापरपर्यायाया अभावो नास्ति । अशान्तस्य कृत सुख
अविद्यानिवृत्तया आविद्यकृष्णाद्यभावकर्तुस्तत्त्वसाक्षात्कारस्याभावाद्भ्द्धानन्दसुख तु तस्य नास्त्येत विषयसुद्यमपि तस्य नास्तिति
योतिषतुं कृत शब्द । नन्न विषयार्जनतद्विनाशयो दु खसाधनलेऽपि विषयोपभोगस्य सुखहेतुल भविष्यसीति चेच । तस्मिन्काछेऽपि सर्वदु खमूलभूतायास्तृष्णाया सत्त्वेन सुखगन्धस्याप्यनुपपत्ते । तृष्णाया दु खहेतुलमुक्त वासिष्ठे—'यान्येतानि दुरन्तानि
दुर्जराण्युक्ततानि च । तृष्णावश्च्या फलानीह तानि दु खानि राघव ॥ इच्छोदयो यथा दु खमिन्छाशान्तियथा सुखम् । तथा न
नरके नापि ब्रह्मलोकेऽनुभूयते ॥ यावतीयावती जन्तोरिच्छोदेति यथायथा । तावतीतावती दु खबीजमुष्टि प्ररोहति ॥' इसादि
॥ ६६ ॥ अयुक्तस्य बुद्धिनीस्तीत्युक्त तत्र हेतुमाह—इन्द्रियाणासिति । यत्तुं तदभावे दोषमाहेति तद्युक्तम् । पूर्वश्चिकेऽपि
६ श्रीषरीक्याक्या ।

नास्ति बुद्धिः शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामात्मविषया बुद्धिः प्रवेत नोत्पवते, कुतस्तस्य प्रतिष्ठा वार्ता वा कुत इसत भाइ। न चायुक्तस्य भावना ध्यानम्। भावनया हि बुद्धेरात्मनि प्रतिष्ठा भवति । सा चायुक्तस्य यतो नास्ति । न चाभावयत् भात्मध्यानमकुर्वतः शानितरात्मनि वित्तेष्वराति । अशान्तस्य कृतः शुक्ष मोक्षानन्द इस्त्रयं ॥ ६६॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येस्त्र हेतुमाइ—इन्द्रियाणामिति । इन्द्रियाणामिति ।

१ नीलक्षण्ठ

# तसाचस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६८॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

इन्द्रियाणां हि यसाचरतां खखविषयेषु प्रवर्तमानानां यन्मनोऽनुविधीयतेऽनुप्रवर्तते तदिन्द्रियवि-षयविकल्पनेन प्रवृत्त मनोऽस्य यतेर्हरति प्रज्ञामात्मानात्मविवेकजां नाशयति । कथम्, वायुर्ना-विमवाम्भस्युदके जिगमिषता मार्गादुद्धृत्योन्मार्गे यथा वायुर्नाव प्रवर्तयत्येवमात्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो विषयविषयां कल्पनां करोति ॥ ६७ ॥ यततो ह्यपीत्युपन्यस्तस्यार्थस्यानेकघोपपत्तिमुक्तवा तं वार्थमुपपाद्योपसंहरति—तस्मादिति । इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ दोष उपपादितो यस्मात्तसाद् यस्य यतेः हे महावाहो, निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारैर्मानसादिभेदैरिन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्य-

२ आनम्दगिरिज्याख्या।

भावनाभावे साक्षास्कारकक्षणा बुद्धिने भवतीति हेत्वन्तरेण साधयति—इन्द्रियाणाभिति । यत्पदोपात्तं मनस्तहपदेनापि गृह्यते । इन्द्रियाणा श्रोत्रादीनां विषया शब्दादयस्तेषां विकल्पन मिथो विभज्य प्रहण तेनेति यावत् ।
हृद्यान्त व्याकरोति—उद्देश इति । करोति यसात्तसादयुक्तस्य नोत्पचते बुद्धिरिति योजना ॥ ६७ ॥ यततो हीत्यादिश्चो
काभ्यामुक्तस्यैवार्थस्य प्रकृतश्चोकाभ्यामपि कथ्यमानत्वादस्ति पुनरुक्तिरित्याशक्क्य परिहरति—यततो हीत्यादिना ।
ध्यायतो विषयानित्यादिनोपपत्तिवचनमुक्तेयम् । तच्छब्दापेक्षितार्थोक्तिद्वारा श्चोकमवतारयति—इन्द्रियाणामिति ।

इ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)। स्वस्वविषये प्रवर्तमानानाम् । कर्मणि षष्ठी । यत् रागादिकछिषित मनः तान्यनुळक्षीकृत्य विषीयते प्रवर्तते । कर्म-कर्तिर लकार । प्रवर्तत इत्यर्थः । तत् इन्द्रियानुसारि मनोऽस्य साधकस्य प्रज्ञामात्मतत्त्वविषया बुद्धि हरित । तसा मनोनुसारित्वात् । दृष्टान्तः स्पष्टार्थ । अन्ये तु इन्द्रियाणा मध्ये यदिन्द्रियमनुळक्षीकृत्य मनः प्रवर्तते तदि-निद्रयमस्य साधकस्य मनसो वा प्रज्ञा हरतीति योजयन्ति । आत्मविषया प्रज्ञा हत्वा मनोविषयविषया करोतीति भाष्यमप्यालोचनीयम् ॥ ६७ ॥ यततो ह्यपीत्यत्रोपकान्तमर्थ बहुधोपपाद्योपसहरति तस्मादिति । यसादिन्दि-याधीन मनो मनोनुगा च प्रज्ञा तसात् हे महाबाहो, यस यतेरिन्द्रियाणि सर्वशः सर्वप्रकारेण स्वकारणेन मनसा

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

प्रवर्तमानानामवशिक्वतानामिन्द्रियाणा मध्ये यदेकमपीन्द्रियमजुलक्षीक्रल मनोऽनुविधीयते प्रेयंते । प्रवर्तत इति यावत् । कर्म-कर्तरि लकार । तदिन्द्रियमेकमपि मनसानुस्तमस्य साधकस्य मनसो वा प्रज्ञामात्मविषया शास्त्रीया हरत्यपनयति, मनस-स्तद्विषयाविष्ठलात् । यदैकमपीन्द्रिय प्रज्ञा हरति तदा सर्वाणि हरन्तीति किमु वक्तव्यमित्यर्थ । दृष्टान्तस्तु स्पष्ट । अम्भस्येव वायोनींकाहरणसामर्थ्यं न भुवीति सूचयितुमम्भसीत्युक्तम् । एव दार्ष्टान्तिकेऽप्यम्भ स्थानीये मनश्चाबत्ये सत्येव प्रज्ञाहरण-सामर्थ्यमिन्द्रियस्य नतु भूस्थानीये मन स्थैर्य इति स्चितम् ॥ ६०॥ हि यस्मादेव—सर्वश सर्वाणि समनस्कानि । हे महाबाहो इति सबोधयन् सर्वशत्रुनिवारणक्षमलादिन्द्रियशत्रुनिवारणेऽपि ल क्षमोऽसीति सूचयति । स्पष्टमन्यत् । तस्येति सिद्धस्य साधकस्य च परामर्श । इन्द्रियसयमस्य स्थितप्रज्ञप्रति लक्षणलस्य, मुमुख्रप्रति प्रज्ञासाधनलस्य चोपसहरणीयलात् ॥ ६८ ॥ ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

दोषस्मैवोक्तलात् । इन्द्रियाणा स्वविषये प्रवर्तमानाना यन्मनोऽनुवर्तते तदिन्द्रियविषयविकल्पे प्रष्टृत्तमस्य पुरुषस्य विवेकिन प्रज्ञान्मात्मानात्मविवेक्त्वा हरति । अम्मसि नाव वायुरिव, जले जिगमिषता मार्गादुद्धुत्थोन्मार्गे यथा वायु प्रवर्तयित तद्वत् । येत्त्विन्द्रियाणा मध्ये यदेकमपीन्द्रियमनु लक्षीकृत्य विधीयते प्रयंते । प्रवर्तत इति यावत् । तदिन्द्रियमेकमपि मनसानुस्तत अस्य साधकस्य मनसो वा प्रज्ञा हरतीत्यादि तद्युक्तम् । 'नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य' इत्यनुरोधेन इन्द्रियानुगतमनस एव बुद्धिहरणकर्तृत्वस्य विविक्षित्तत्वात् । श्रुतं मन पद त्यक्ताऽश्रुतस्यैकेन्द्रियस्य यक्तरपदेनोपादानानौचित्यात् । मनस इत्यपि न । साधकस्यैव प्रकृतत्वात् ॥ ६०॥ उपसहरति —तस्मादिति । महाबाहुभ्या शत्रूनिजल्य यथा राज्यस्य प्रतिष्ठितत्वं ग्रूरै सपाधते एव विवेकिभिरिन्द्रियशत्रू-

मनशीकृताना स्वैरं त्रिषयेषु चरतां मध्ये यदेवैकमिन्द्रिय मनोऽतुविधीयतेऽवशीकृत सिद्दिन्द्रियेण सह गच्छति, तदेवैकमिन्द्रियमस्य मनस पुरुषस्य वा प्रश्नां हरति विषयविक्षिप्ता करोति, किम्रुत वक्तन्य बहूनि प्रश्ना हरन्तीति । यथा प्रमत्तस्य कर्णधारस्य नाव वायु समुद्रे सर्वत परिश्रामयति तद्वत् ॥ ६७ ॥ हन्द्रियसयमस्य स्थितप्रश्नतसाधनत्वरुक्षणत्व प्रोक्तमुपसंहरति—यसादिति । प्रतिष्ठिता ७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याक्या ।

॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ तसायस्रेति । यस्तु मनसो नियानका स विषयान्सेवमानोऽपि क्रीचादिकछोछैरमिभूयते इति स एव स्थित-

१ मधुसूद्रनः.

# या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः॥ ६९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ योऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः समुरपन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्याविद्याकार्यत्वाद्विद्यानिवृत्तौ निवर्ततेऽविद्यायाश्च विद्याविरोधान्निवृत्तिरित्येतमर्थ स्फुटी-कुर्वन्नाह—या निशेति । या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानामविवेककरी तमःस्वभावत्वान्निशा सर्वेषा भूतानां सर्वभूतानाम् । किं तत्परमार्थतस्य स्थितप्रज्ञस्य विषयो यथा नक्तंचराणामहरेव सद्व्येषां निशा भवति तद्वन्नकंचरस्थानीयानामज्ञानिना सर्वभूताना निशेव निशा परमार्थतस्वागोचर-

२ आन द्गिरिज्यारया।

असमाहितेन मनसा यसाद्नुविधीयमानानीन्द्रियाणि प्रसद्ध प्रज्ञामपहरन्ति तसादिति योजना ॥ ६८ ॥ आत्मविद् स्थितप्रज्ञस्य सर्वकर्मपरिखागेऽधिकारस्रद्विपरीतस्याज्ञस्य कर्मणीखेतसिन्त्रभे समनन्तरश्लोकमवतारयति—योऽय-मिति । अविद्यानिवृत्तौ सर्वकर्मनिवृत्तिश्चेत्तिश्चित्तृत्तेत्व कथमित्याशङ्क्ष्याह—अविद्यायाश्चेति । स्फुटीकुर्वन् बाह्या-भ्यन्तरकरणानां परावप्रस्यवप्रवृत्तिवत्तथाविधे दर्शने च मिथो विरुध्येते पराग्दर्शनस्यानाद्यात्मावरणाविद्याकार्यत्वा-द्यान्दर्शनस्य च तिक्षवर्तकत्वात्तत्रश्चरसदर्शनार्थमिनिवृत्याण्यथेभ्यो निगृह्णीयादित्याहेति योजना । सर्वप्राणिना निशा पदार्थाविवेककरीत्यत्र हेतुमाह—तमःस्वभावत्वादिति । सर्वप्राणिसाधारणी प्रसिद्धा निशा दर्शयित्वा तामेव प्रकृतानुगुणत्वेन प्रश्नपूर्वक विशदयति—िक तदित्यादिना । स्थितप्रज्ञविषयस्य परमार्थतत्त्वस्य प्रकाशैकस्यभावस्य कथमज्ञान प्रति निशात्वमित्याशङ्क्ष्याह—यथेति । तत्र हेतुमाह—अगोचरत्वादिति । अतद्वद्वीना परमार्थत-द्वातिरिक्ते हैतप्रपञ्चे प्रवृत्तबुद्धीनामप्रतिपन्नत्वात् परमार्थतत्व निशेवाविदुवामित्यर्थ । तस्यामित्यादि व्याचष्टे—

१ नीठकण्डव्याख्या (वर्ष्यरी)।

सहितानीति यावत् । इन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यो निगृहीतानि भवन्ति तस्य श्रज्ञा प्रतिष्ठितेति विद्धि ॥ ६८ ॥ 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते' इत्युदाहृतश्चते 'तामाहु परमा गतिम्' इत्येत चतुर्थं पाद व्याचष्टे—या निशेति । सर्वेषां भूतानामज्ञाना या निशेव निशा यसा मध्यदिने उल्का इवानन्धा अप्यन्धा एव सर्वे प्राणिनो भवन्ति तसा तिसन्प्रत्यज्योतिषि सयमी इन्द्रियमनोबुद्धीना निप्रहणशीलो योगी जागर्ति इन्द्रियादीमा हक्शक्तिलोपेऽप्यनुप-

तदेव मुमुक्षुणा प्रज्ञास्थैयाय प्रयक्षपूर्वकिमिन्दियसयम कर्तव्य इत्युक्त, स्थितप्रज्ञस्य तु खत सिद्ध एव सर्वेन्द्रियसयम इलाह । या वेदान्तवाक्यजनितसाक्षात्काररूपाऽहृब्रह्मास्मीति प्रज्ञा सर्वभूतानामज्ञाना निशेव निशा ता प्रत्यप्रकाशरूपलात्तस्या ब्रह्माविद्यालक्षणाया सर्वभूतिनिशाया जागर्ति अज्ञाननिद्राया प्रयुद्ध सन्सावधानो वर्तते । सयमी इन्द्रियसयमवान् स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ । यस्या तु द्वैतदर्शनलक्षणायामविद्यानिद्राया प्रयुक्तान्येव भूतानि जाप्रति खप्रवद्यवहरन्ति सा निशा न प्रकाशत आत्मतत्त्व पश्यतोऽपरोक्षतया मुने स्थितप्रज्ञस्य । यावद्धि न प्रयुच्यते तावदेव खप्रदर्शन बोधपर्यन्तलाङ्गमस्य । तत्त्वज्ञानकाले तु न भ्रमनिमित्त कश्चिद्यवहार । तदुक्त वातिककारे 'कारकव्यवहारे हि ग्रुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते । ग्रुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याप्रतिस्तथा ॥ काकोल्ककनिशेवाय ससारो ज्ञात्मवेदिनो । या निशा सर्वभूतानामित्यवोचत्स्य हरि ॥' ५ भाष्योत्कर्षवीपिका ।

न्जिला प्रज्ञाप्रतिष्ठितलमिति स्वयन्सबोधयति हे महाबाहो इति ॥ ६८ ॥ एव स्थितप्रज्ञलक्षणवर्णनेन सुमुक्षुभिरतियक्षेन स्थितप्रज्ञलाय समनस्केन्द्रियनिग्रह कर्तव्य इत्युक्तम् । उत्पन्नविवे कविज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य तु स्वत सिद्ध एव समनस्केन्द्रियसयम । अविद्याविरोधिन्या विद्यया समूलस्य सर्वव्यवहारस्य निर्देतिरस्येतद्वक्तकामोऽविद्यावस्थायाभेव कर्माण विधीयन्ते न विद्यावस्थाया मिति द्योतयन्नाह—येति । सर्वभूतानामुद्धकस्थानीयाना या निशेव निशा रात्रि परमार्थतत्त्वलक्षणा तस्यामज्ञाननिद्रात प्रबुद्ध ६ श्रीषरीन्यारया ।

भवतीत्यर्थं । लक्षणत्वोपसहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ज्ञातव्येत्यर्थं । महाबाहो इति सबोधन वैरिनिग्रहसमर्थस्य तवात्रापि सामर्थ्यं भवेदिति स्चयति ॥ ६८ ॥ ननु च कश्चिदपि प्रसुप्त इव दर्शनादिव्यापारशूत्य सर्वात्मना निगृहीतेन्द्रियो लोके न दृदयते, अतोऽस-भावितमिद लक्षणमित्याशङ्काह—या निशिति । सर्वेषा भूताना या निशा निशेव निशा आत्मनिष्ठा आत्माशनध्यान्तावृतमतीना तस्या दशनादिव्यवहाराभावात् तस्यामात्मनिष्ठाया सयमी निगृहीनेन्द्रियो जागति प्रबुध्यते, यस्या तु विषयबुद्धा भूतानि जाग्रति ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यारया।

प्रज्ञो योगीति तात्पर्यम् ॥ ६८ ॥ योगी च सर्वव्यवहारान्कुर्वाणोऽपि छोकोत्तर इति निरूपयता परमेश्वरेण सक्षिप्यास्य स्वरूप कथ्यते— या निशेति । या सर्वेषा भूताना निशा मोहिनी माया तथा मुनिर्जागित कथमिय हेथेति । यखा च दशाया छोको जागित नानाविधा

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

त्वात्तद्वद्वीनां, तस्यां परमार्थतत्त्वलक्षणायामज्ञाननिद्रायां प्रबुद्धो जागतिं संयमी संयमवान् जिते-न्द्रियो योगीत्यर्थ. । यस्यां प्राह्यप्राह्कमेदलक्षणायामविद्यानिद्राया प्रस्तान्येव भूतानि जाप्रतीत्यु-च्यते यद्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्तदशः सा निशाविद्यारूपत्वात्परमार्थतस्व पश्यतो मुनेरतः कर्मो-ण्यविद्यावस्थायामेव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायां, विद्याया हि सत्यामदिते सवितरि शार्वरिमव तमः प्रणाशमुपगच्छत्यविद्या, प्राग्विद्योत्पत्तेरविद्या प्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा सती सर्वकर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते नाप्रमाणबुद्ध्या गृह्यमाणायाः कर्महेतुत्वोपपत्तिः प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदित कर्तव्यं कमेंति नहि, कर्मणि कर्ता प्रवर्तते नाविद्यामात्रमिदं सर्व निशेवेति। यस्य तु पुनर्निशे-वाविद्यामात्रमिद सर्व भेदजातमिद ज्ञानं तस्यात्मज्ञस्य सर्वकर्मसंन्यास पवाधिकारो न प्रवृत्तौ । तथा दर्शयिष्यति 'तद्वद्धयस्तदात्मानः' इत्यादिना, ज्ञाननिष्ठायामेव तस्याधिकारः । तत्रापि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्तेरनुपपत्तिरिति चेत्, न । स्वात्मविषयत्वादात्मविश्वानस्य । न ह्यात्मनः स्वात्मन

### २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

तस्यामिति । निशावदुक्तायामवस्थायामिति यावत्, योगीति ज्ञानी कथ्यते । द्वितीयार्थं विभजते—यस्यामिति । प्रसुप्तानां जागरण विरुद्धमित्याशङ्काह-प्रसुप्ता इवेति । परमार्थतत्त्वमनुभवतो निवृत्ताविद्यस्य सन्यासिनो द्वैता-वस्था निशेसत्र हेतुमाह —अविद्यारूपत्वादिति । परमार्थावस्था निशेसविदुषा विदुषा तु द्वैतावस्था तथेति स्थिते फलितमाह-अत इति । अविद्यावस्थायामेव क्रियाकारकफलमेदप्रतिभानादित्यर्थ । विद्योदयेऽपि तत्प्रतिभाना-विशेषात्पूर्वमिव कर्माणि विधीयेरन्नित्याशङ्क्याह—विद्यायामिति । अविद्यानवृत्तौ बाधितानुवृत्त्या विभागभा नेऽपि नास्ति कर्मविधिविभागाभिनिवेशाभावादित्यर्थ । अविद्यावस्थायामेव कर्मणीत्युक्त व्यक्तीकरोति-प्रागिति । विद्योदयात्पूर्व बाधकाभावादबाधिता विद्या कियादिभेदमापाद्य प्रमाणरूपया बुद्धा प्राह्मता प्राप्य कर्महेतुर्भ-वति कियादिभेदाभिमानस्य तद्वेतुःवादिसर्थं । न विद्यावस्थायामित्युक्त प्रपञ्चयति—नाप्रमाणेति । उत्पन्नाया च विद्यायामविद्याया निवृत्तत्वात् कियादिभेद्भानमञ्ज्ञमाणमिति बुद्धिरुत्पद्यते तया गृह्यमाणा यथोक्तविभागभागिन्य प्यविद्या न कर्महेतुत्व प्रतिपद्यते बाधितःवेनाभासतया तद्धेतुत्वायोगादित्यर्थ । विद्याविद्याविभागेनोक्तमेव विशेष विवृणोति-प्रमाणभूतेनेति । यथोत्तेन वेदेन कामनाजीवनादिमतो मम कर्म विहित तेन मया तत्कर्तव्यमिति मन्वान सन् कर्मण्यज्ञोऽधिक्रियते त प्रति साधनविशेषवादिनो वेदस्य प्रवर्तकत्वादिसर्थ । सर्वमेवेदमविद्यामात्र हुँत निषेवेतेति मन्वानस्तु न प्रवर्तते कर्मणीति व्यावर्त्थमाह-नाविद्येति । विदुषो न कर्मण्यधिकारश्चेत्तस्याधिकार-स्तर्हि क्रित्रेत्याशक्काह—यस्येति । तस्यात्मज्ञस्य फलभूतसन्यासाधिकारे वाक्यशेष प्रमाणयति—तथाचेति । प्रव र्तंक प्रमाण विधिस्तद्भावे कर्मस्तिव विदुषो ज्ञाननिष्ठायामपि प्रवृत्तेरनुपपत्तेराश्रयणीयो ज्ञानवतोऽपि विधिरिति शङ्कते—तत्रापीति । किमात्मज्ञान विधिमपेक्षते कि वात्मा । नाध । तस्य स्वरूपविषयस्य यथा प्रमाणप्रमेयमुत्पत्ते र्विध्यनपेक्षत्वादिसाह-न स्वाटमेति । न द्वितीय इत्याह-नहीति । प्रवर्तकप्रमाणशब्दितस्य विधे साध्यविषयत्वा

### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

रतदृक्शक्तिरेवास्ते । तथाच श्रृति 'नहि द्रष्टुर्दृष्टीर्वेपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' इति । यसामविद्याख्यायां निशाया कियाकारकादिद्वैतस्वमप्रवर्तिकाया सर्वाणि भूतानि जाग्रति निशीथे उल्लंका इव स्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते सा अविद्या पश्यतो सुने, आत्मदर्शनवतो योगिन, प्रारब्धकर्मणा विदेहकैवल्यप्रतिबन्धाल्लेशतोऽनुवर्तमाना व्यत्थान-काले व्यवहारतोऽस्य गाढान्धकारवती निशेव क्केशकरी भवति । अतिस्क्रमारा हि योगिनो बाह्यव्यवहाराद्दिजन्ते ४ मधुसूदनीव्याख्या।

इति । तथाच यस्य विपरीतदर्शन तस्य न वस्तुदर्शन विपरीतदर्शनस्य वस्त्वदर्शनजन्यलात्, यस्य च वस्तुदर्शन तस्य न निपरीतदर्शन विपरीतदर्शनकारणस्य वस्लदर्शनस्य वस्तुदर्शनेन बाधितलात् । तथाच श्रुति 'यत्र वा अन्यदिव स्यात्

५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

सयमी स्थितप्रज्ञो ज्ञानयोगी जागर्ति, यस्या प्राह्मप्राह्मकळक्षणायामविद्याया भूतानि जाप्रति सा पर्यतो सुनेर्निशेव निशेखर्थ ६ श्रीधरीच्याख्या ।

प्रबुख ते सा आत्मतत्त्व परयतो मुनेनिशा । तस्या दर्शनादिव्यापारस्तस्य नास्तीत्यर्थ । एतद्कतः भवति । यथा दिवानधानामुळ्कादीनां ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

चेषा कुरुते सा मुने रात्रि यतोऽसी व्यवहार प्रखबुद्ध । एतदुक्त भवति । येथ माया खछ तस्या मोहकरवे नामरूप छुस्रतन्तुताभासनं च तत्र लोक प्राच्य स्वरूपमस्या अपरामृद्दयैव द्वितीयश्चित्रये निवद्धस्मृतिराखे । योगी तु सद्विपरीतस्तदीय मोहकस्य तदुःसूलनाय

# आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविश्वान्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविश्वान्ति सर्वे स शान्तिमाग्नोति न कामकामी ॥ ७०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रवर्तकप्रमाणापेक्षतात्मत्वादेव तद्नतत्वाच सर्वप्रमाणाना प्रमाणत्वस्य । नह्यात्मस्वरूपाधिगमे सित पुनः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः संभवति, प्रमातृत्व ह्यात्मनो निवर्तयत्वन्तं प्रमाण निवर्तयदेव चाप्रमाणी-भवति स्वप्रकालप्रमाणिमव । प्रवोधे लोके च वस्त्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादर्शनात्प्रमाणस्य । तसाः न्नात्मविदः कर्मण्यधिकार इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥ विदुपस्त्यक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेरेव मोक्षप्राप्तिनं त्वसंन्यासिनः कामकामिन इत्येतमर्थ दृष्टान्तेन प्रतिपाद्यिष्यन्नाह—आपूर्येति । आपूर्यमाणमद्भिर

२ आनन्द्रिगिरिव्यारया।

दारमनश्चासाध्यत्वादिति हेतुमाह—आत्मत्वादेवेति । आत्मतज्ज्ञानयोविध्यनपेक्षत्वेऽपि ज्ञानिनो मानमेव व्यवहार प्रति नियमार्थं विध्यपेक्षा स्वादिसाङ्क्ष्याह—तद्नतत्वाचेति । सर्वेषा प्रमाणाना प्रामाण्यस्वात्मज्ञानोद्यावसानत्वात्तिस्मुखुष्ये व्यवहारस्य निरवकाशत्वाच तत्प्रति नियमाय ज्ञानिनो विधिरित्यर्थं । उक्तमेव व्यक्तीकरोति—नहीति । धर्माधिगमवदात्माधिगमेऽपि किमिति यथोक्तो व्यवहारो न भवतीत्याशङ्क्ष्याह—प्रमातृत्वहीति । तिन्नवृत्ते कथमद्वै-तज्ञानस्य प्रामाण्यमित्याशङ्क्ष्याह—निवर्तयदेवेति । निवर्तयद्वैतज्ञान स्वयं निवृत्तेनं प्रमाणमित्यत्र दृष्टान्तमाह—स्वमिति । आत्मज्ञानस्य विध्यनपेक्षत्वे हेत्वन्तरमाह—लोके चेति । व्यवहारभूमौ हि प्रमाणस्य वृस्तुनिश्चयफल्पर्यन्तत्वे सिति प्रवर्तकविधिसापेक्षत्वानुपलम्भादद्वैतज्ञानमपि प्रमाणवान्न विधिमपेक्षते रज्ज्वादिज्ञानविद्यर्थं । आत्मज्ञानवतस्तिन्नष्ठाविधिमन्तरेण ज्ञानमाहात्म्येनैव सिद्धत्वात्तस्य कर्मसन्यासेऽधिकारो न कर्मणीत्युपसहरति—तस्मादिति ॥ ६९ ॥ नन्वसन्यासिनापि विद्यावता विद्याफलस्य मोक्षस्य कच्छु शक्यत्वात्किमिति विदुष सन्यासो नियम्यते—तन्नाह—विदुष दृति । आपातज्ञानवतो विवेकवैराग्यादिविज्ञिष्टस्यैषणाभ्य सर्वाभ्योऽभ्युत्थितस्य श्रवणा

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

नरा इव गाढान्धकारे सचारात् । यथोक्त योगभाष्ये 'अक्षिमात्रकल्पो हि विद्वानत्यलपदु खलेशेनाप्युद्विजते' इति । अत्र वार्तिकानि 'कारकव्यवहारे हि शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते । शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्यापृतिस्तथा । काकोल्द्रकिशेवाय ससारोऽज्ञात्मवेदिनो । या निशा सर्वभूतानामित्यवोचत्स्वय हरि ॥' इति । 'बुद्धतत्त्वस्य लोकोऽय जडोन्मक्तपिशाचवत् । बुद्धतत्त्वोऽपि लोकस्य जडोन्मक्तपिशाचवत् ॥' इति । तदेव किमासीतेत्यस्थोक्तर 'यदा सहरते चायम्' इत्यादिना एतदन्तेन अन्थेन स्थितप्रज्ञ तदा समाधिमनुतिष्ठन्परमा गति प्राप्यास्त इत्युक्तम् ॥ ६९ ॥ ननु 'प्रजहाति यदा कामान्', 'इन्द्रियाणीन्द्रियाधैभ्यो निगृहीतानि' इत्यादिनाऽसकृद्धिषयाणा प्रहाण तेभ्यश्च इन्द्रियादीना प्रत्याहरणमुक्तम् । तेन तेषामात्मन पृथक्सत्त्वमस्तीति सिद्धम् । नच 'नेह नानास्ति किचन' इत्यादि-श्रुत्या तेषा वाधान्न तदस्तीति वाच्यम् । इहेति प्रतीच्येव तिन्निधेषात् । निह इह भूतले घटो नास्तीत्युक्ते घटस्य सस्प निषध्यते किंतु तस्य भूतलसबन्धमात्रम् । तस्रात्कामाना पृथक्सत्त्वमस्त्यतो नाद्वैतसिद्धिरित्याशङ्कच सद्दि धान्त परिहरति—आपूर्यमाणमिति । प्रविश्चतीभिरद्विरापूर्यमाणमिप अचलप्रतिष्ठमनुद्विक्तम् । वृद्धिहीनत्वात् ।

ध मधुसूदनीव्याख्या ।

तत्रान्योऽन्यत्परयेत् । यत्रलस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क पश्येत् ॥' इति विद्याविद्ययोर्व्यवस्थामाह । यथा काकस्य राज्यन्धस्य दिनमुद्धकस्य दिवान्धस्य निशा, रात्रौ परयतश्चोद्धकस्य यिद्दन रात्रिरेव सा काकस्येति महदाश्चर्यमेतत् । अतस्तत्त्वदिर्शन कथमाविद्यकित्रयाकारकादिव्यवहार स्यादिति स्वतं सिद्ध एव तस्येन्द्रियसयम इत्यर्थ ॥ ६९ ॥ एतादशस्य स्थितप्रज्ञस्य सर्वविक्षेपशान्तिरप्यर्थसिद्धेति सदद्यन्तमाह—सर्वाभिर्नदीभिरापूर्यमाण सन्त वृष्ट्यादिप्रभवा अपि सर्वा अपि नद्य समुद्र प्रवि-

५ भाष्योत्कवदीपिका ।
॥ ६९ ॥ एतादशस्यैव मोक्षप्राप्तिर्न कामिन इति सद्द्यान्तमाह—आपूर्यमाणिसिति । अद्भिरापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठमनतिकान्त६ श्रीधरीव्याख्या ।

रात्रावेव दर्शन न तु दिवसे, एव ब्रह्मत्रस्थोन्मीलिताक्षस्थापि ब्रह्मण्येव दृष्टिनंतु विषयेषु । अतो नासभावितमिद लक्षणमिति ॥ ६९ ॥ नतु विषयेषु दृष्ट्यभावे कथमसौ तान्भुङ्क इत्यपेक्षायामाइ—आपूर्यमाणमिति । नानानदीभिरापूर्यमाणमपि अचलप्रतिष्ठमनित७ अभिनवगुराचार्यव्याच्या ।

पश्यति । सुखतन्तुना च नाश्रीयते । पश्यन्तस्यगञ्चानी मिश्याञ्चानोपघाताच सुखतन्तुतानादर पश्यत एव सा रात्रिरिति चित्रम् । विद्याया वा कुथ्यते योगी यत्र सर्वो विमुद्ध , अविद्याया त्वबुद्धो यत्र जन प्रबुद्ध इत्यपि चित्रम् ॥ ६९॥ अतएव आपूर्यमाणेति । योगी न भ० गी० १७

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

चलप्रतिष्ठमचलतया प्रतिष्ठाविश्वितिर्यस्य तमचलप्रतिष्ठ समुद्रमाप' सर्वेनो गना' प्रविश्विति स्वात्म-स्थमविक्रियमेव सन्त यद्वचद्वत्कामा विषयसंनिधाविष सर्वेन इच्छाविशेषा यं समुद्रमिवापो विकु-वैन्तः प्रविश्वित सर्वे आत्मन्येच प्रलीयन्ते न स्वात्मवश कुर्वेन्ति स शान्ति मोक्ष प्राप्नोति नेतर' कामकामी काम्यन्त इति कामा विषयास्तान्कामियतुं शील यस्य स कामकामी नैव प्राप्नोतीत्यर्थः

२ आनन्द्गिरिव्याख्या।

दिद्वारा समुत्पन्नसाक्षात्कारवतो मुख्यस्य संन्यासिनो मोक्षो नान्यस्य विषयतृष्णापरिभूतस्येत्रतृष्टान्तेन प्रतिपादयितुमिन्छन् 'रागद्वेषवियुक्तेस्तु' इति श्लोकोक्तमेवार्थं पुनराहेति योजना । अद्भि समुद्रस्य समन्तात्पूर्यमाणत्वे वृद्धिहासवती तदीया स्थितिरापतेदित्याशङ्काह—अचलेति । नहि समुद्रस्योदकात्मक प्रतिनियत रूप कदाचिद्विवर्धते
हसते वा, तेन तदीया स्थितिरेकरूपैवेत्यर्थं । तत्तन्नादेयाश्चेदाप समुद्रान्तर्गच्छिन्त तिह तस्य विकियावस्वाद्मितिष्टा
स्यादित्याशङ्काह—स्यातमस्थिमिति । इच्छाविशेषा विषयाणामसनिधौ विदुषि निर्विकारे प्रविशन्तोऽपि सनिधाने
तस्यान्यविशन्तो विकारमापादयेयुरित्याशङ्काह—विषयेति । प्रवेश विशदयति—सर्वेत इति । योऽकाम
इत्यादि । श्वतैर्विषयविमुखस्य निष्कामस्य मोक्षो न कामकामुकस्थेत्याह— स शान्तिमिति ॥ ७०॥ यदि गृह३ नीळकण्डन्यास्या (चतुर्धरी)।

एव निर्गच्छन्तीभिरद्भिः रिच्यमानमप्यचळप्रतिष्ठमरिक्त ह्यासहीनत्यादित्यपि बोध्यम् । एवविध ससुद्र यद्वत् आत्म-प्रमवा आपः प्रविशन्ति तद्वत् य पुरुष कामैरापूर्यमाण हीयमान वा अचलप्रतिष्ठ निर्विकार वृद्धिह्यासहीनत्वात् आत्मप्रमवाः सर्वे कामा प्रविशन्ति, स एव शान्ति मोक्ष आत्यन्तिक दु योपरम प्रामोति नतु कामकामी विष-यार्थी । अय भाव —कूटस्थादात्मनः सर्वस्थोत्पिक्तित्रेव च लय इति सर्वश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम् । तेन कामाना प्रहाण तेभ्यश्चेन्द्रियाणा प्रत्याहरण सर्यमाण न तेषा परमार्थतः पृथम्सत्त्व साध्यति । बहुप्रमाणविरोधात् कितु पामर-प्रसिद्ध पृथन्सत्त्वमभिप्रत्य प्रहाणादिकसुक्तः, प्रविलापन त्वेवमेव व्याख्येयम् । यथा 'अश्वये पथिकृतेऽप्टाकपाल निर्वपेत्' इत्यादौ निर्वपतिना याग उच्यते नतु श्रौतार्थमात्र तद्वदिहापि ग्रेयम् । 'नेह नानास्ति' इत्यपिह परिह्रयम्माने प्रपश्च आत्मातिरिक्त नाना किमपि नास्तीत्येवपरतया व्याख्येयम् । तथाच 'आत्मैवेद सर्व', 'ब्रह्मैवेट सर्व', 'सर्वे खिल्वद् ब्रह्म' इत्यादयः श्रुतिवादाः सगच्छन्ते । आत्मिन कल्पितस्थास्य तत्रैव निषेधेनान्यत्र सत्त्वानुपपत्तेन अमञ्जस्वनीव्याक्या।

शन्ति । कीदशम् । अचलप्रतिष्ठमनतिकान्तमर्योद, अचलाना मैनाकादीना प्रतिष्ठा यस्मिनिति वा गाम्मीर्यातिशय उक्त । यद्वयेन प्रकारेण निर्विकारत्वेन तद्वत्तेनैव निर्विकारत्वप्रकारेण य स्थितप्रज्ञ निर्विकारमेव सन्त कामा अज्ञलें के काम्यमाना शब्दाया सर्वे विषया अवर्जनीयतया प्रारच्धकमेवशात्प्रविज्ञान्ति नतु तिचत्त विकर्तुं शक्रवन्ति स महासमुद्रस्थानीय स्थितप्रज्ञ शान्ति सर्वेलीकिकालीकिककमेविक्षेपनिर्श्ते बावितानुरत्ताविद्याकार्यनिवृत्ति चाप्नोति ज्ञानव्लेन । न कामकामी कामान्विषयान्कामयितु शील यस्य स कामकाम्यज्ञ शान्ति व्याख्याता नाप्नोति, अपितु सर्वदा लोकिकालोकिककमेविक्षेपेण ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

मर्याद अंचलाना मैनाकादीना प्रतिष्ठा यासिंस्तम्। एतेन गाम्मीर्यातिशय उक्त इत्यर्थस्तु भाष्यक्रद्भिनं कृत । अनित कान्तमर्यादल-स्येवात्र विविक्षितलात् । मैनाकादेरिन्द्रवज्ञभयात्ससुद्दे तिरोभूय स्थितस्य सपक्षत्वेन तस्मिन्नचलशब्दप्रदृत्तो कारणाभावाच । समुद्रमाप काश्चित्सकण्यका काश्चित्सपुष्पा सर्वेतोगता प्रविश्चिति स्वात्मस्थमविकियमेव सन्त यद्वत्तद्वत्सर्वे कामा लोके काम्यमाना विषया य स्थितप्रज्ञ अचलाऽप्रकम्पा प्रतिष्ठा यस्य, अचले ब्रह्मणि प्रतिष्ठा वस्येति वा प्रविश्चिति । सर्वे आत्मन्येव लीयन्ते। नह्यात्मवश कुर्वेन्ति स शान्ति मोक्षाभिधा प्राप्नोति । कामान्विषयान्कामयितु शील यस्य स कामकामी नैव प्राप्नोतील्यर्थ । यस्वन्ये प्रजहातीत्यादिप्रन्थेन कामादित्यागेन्द्रियनिग्रहकथनपरेण कामादीना पृथक्तमुक्तम्, अतो नाद्वैतसिद्धिरित्याशङ्क्ष्य सदद्यन्त परिहर्ति । प्रविश्वन्तीभिरिद्धरापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्र यद्वदाप प्रविश्चन्ति तद्वय पुरुष कामैरापूर्यमाण हीयमान वाचलप्रतिष्ठं निर्विकार युद्धिह्नासहीनलात् । आत्मप्रभवा सर्वे कामा प्रविश्चन्ति स शान्तिमाप्नोति । नतु कामकामी काम्यन्त इति कामा विषयास्तान्कामयितु शील यस्य स कामकामी नैव प्राप्नोतीत्यर्थ । अय भाव — पूर्वप्रन्थेन कामादीना पृथक्सत्त्व न प्रतिपाद्यते ६ श्रीधरीन्यरया ।

क्रान्तमर्यादमेव समुद्र पुनरप्यन्या आपो यथा प्रविशन्ति । तथा कामा विषया य मुनिमन्तर्दृष्टि भोगैरविक्रियमाणमेव प्रारब्धकर्मभि-७ अभिनवगुराचार्य याख्या ।

कामाथ बहिर्घावति अपित इन्द्रियधर्मतया विषयानतुप्रविशको नतरा यान्ति नदीवेगा इवोदिधम् । एव तृतीयो निर्णीतः ॥ ७० ॥

१ मधुसूदनः २ नीलकण्ठः

# विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स ज्ञान्तिमधिगच्छति॥ ७१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

॥ ७० ॥ यसादेवं तसात् विहायेति । विहाय परित्यज्य कामान् यः संन्यासी सर्वानशेषतः कात्स्वयेन चरित । जीवनमात्रचेष्टाशेषः पर्यटतीत्यर्थः । निःस्पृहः शरीरजीवनमात्रेऽपि निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन् निर्मम इति ममत्ववर्जितः शरीरजीवनमात्राक्षितपरित्रहेऽपि ममेत्यभिनिवेशवर्जितः निरहकारो विद्यावत्त्वादिनिमित्तात्मसंभावनारिहत इत्यर्थः । स एवंभूतः स्थितप्रक्षो ब्रह्मविच्छान्ति सर्वसंसारदुःखोपरमत्वरुक्षणा निर्वाणारयामिष्यगच्छति प्राप्नोति । ब्रह्मभूतो भवतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्थेनापि मनसा समस्ताभिमान हित्वा कूटस्थ ब्रह्मात्मान परिभावयता ब्रह्मनिर्वाणमाप्यते प्राप्त तर्हि मौद्धादिविड-म्बनमेवेत्याशक्क्याह—यसादिति । शब्दादिविषयप्रवणस्य तत्तदिष्छाभेदमानिनो न मुक्तिरिति व्यतिरेकस्य सिद्ध-त्वात् पूर्वोक्तमन्वय निगमयितुमनन्तर वाक्यमित्यर्थं । अशेषविषयत्यागे जीवनमपि कथमित्याशक्क्याह—जीव-नेति । सभवद्गागद्वेषादिके देशे निवासव्यावृश्यर्थं चरतीत्येतद्याच्छे—पर्यटतीति । विहाय कामानित्यनेन पुनर्शकं परिहरति—दारीरेति । नि स्पृहत्वमुक्त्वा निर्ममत्व पुनर्वदन् कथ पुनरुक्तिमार्थिकी न पश्यसीत्याशक्क्याह—दारी-रजीवनेति । सत्यहकारे ममकारस्यावश्यकत्वान्निरहकारत्व व्याकरोति—विद्यावत्त्वादीति । स शान्तिमामो-तीत्युक्तमुपसहरति—स एवभूत इति । सन्यासिनो मोक्षमपेक्षमाणस्य सर्वकामपरित्यागादीनि श्लोकोक्तानि विशे-३ नीठकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

कामानां पृथक्सत्त्वमस्तीति युक्त एव समुद्रदृष्टान्त । यतु समुद्रात्पृथग्गङ्गायाः सत्त्वमस्तीति । तन्न । कार्ये कारणसत्तातिरिक्तसत्ताया अभावात् । 'वाचारम्भण विकारो नामघेयम्' इति कार्यस्य वागालम्बनमात्रत्वश्रवणादित्यस्यत्र
विस्तर ॥ ७० ॥ प्रासिङ्गकीमाशङ्का परिहृत्य ज्ञेत किमित्यस्य प्रश्नस्थोत्तरमाह—विहायति । पूर्वोक्तास्थिविधान्कामान्विहाय यः चरति विषयान्भुङ्के निस्पृह्श्च । यतो निर्ममः । ममतावान्हि इद मम भूयादित्यन्यधनाद्यर्थ
स्पृहा करोति न निर्ममोऽपि । कुतः, यतो निरहकारः । नह्यह्कारश्र्त्यस्य सुस्यादौ ममता दृष्टा । तस्यादृहकारप्रविलयाच्छान्ति मोक्ष प्राप्नोति । अत्र 'य सर्वत्रानिभक्तेह' इति सर्वत्र यच्छब्ददर्शनात्साधनविधिपर एवाय प्रन्थः ।
अन्यथा स्थितप्रज्ञस्य प्रकृतत्वात्तद्गुवादार्थो यच्छब्दोऽनर्थक प्राप्नोति । लोकेऽपि हि परस्वभावकथने स एव करोतीति तच्छब्द एव प्रयुज्यते नतु यच्छब्द । विधौ तु य एव करोति स इद प्राप्नोतीति द्वयोरिप प्रयोगो दृश्यते ।

४ मधसद्वनिन्याख्या ।

महित शोकार्णवे ममो भवतीति वाक्यार्थ । एतेन ज्ञानिन एव फलभूतो विद्वत्सन्यासस्तस्यैव च सर्वविश्लेपनिवृत्तिरूपां जीवन्मुक्तिर्दैवाधीनविषयभोगेऽपि निर्विकारतेस्यादिकमुक्त वेदितव्यम् ॥ ७० ॥ यसादेव तस्यात्र्याप्तानिप सर्वान्बाद्यान्यदृहसे॰ न्नादीन् आन्तरान्मनोराज्यरूपान्वासनामान्नरूपां पथि गच्छतस्तृणस्पर्शरूपान्वामान्निविधान्विहायोपेक्ष्य शरीरजीवनमान्नेऽपि नि स्पृह सन् । यतो निरहकार शरीरेन्द्रियादावयमहमिस्यभिमानग्रन्य , विद्यावत्त्वादिनिमित्तात्मसभावनारिहत इति वा । अतो निर्मम शरीरयात्रामानार्येऽपि प्रारच्धकर्माक्षिते कौपीनाच्छादनादौ ममेदमिस्यभिमानवर्जित सन् य पुमाश्वरित प्रारच्ध कर्मवशेन भोगान्भुद्धे, यादिच्छकतया यत्र कापि गच्छतीति वा । स एवभूत स्थितप्रज्ञ शान्ति सर्वससारदु खोपरमञ्ज्ञणान्मविद्यातत्कार्यनिवृत्तिमधिगच्छति ज्ञानबरुन प्राप्नोति, तदेतदीहश वजन स्थितप्रज्ञस्थेति चतुर्थप्रश्लस्योत्तर परिसमासम् ५ भाष्योक्तवैदीपिका ।

कितु पामरसिद्ध पृथक्सत्त्वमिभिन्ने प्रहाणादिकमुच्यते इत्यादि वर्णयन्ति तदुपेक्ष्यम् । प्रकरणविरोधात्, यत्पदेन पूर्वोत्तर बह्धभ्य-स्तस्यात्रापि यमिति श्रूयमाणस्य मोक्षाधिकारिणस्त्यागायोगात्, 'स शान्तिमाप्नोति न कामकामी' इति वाक्यशेषविरोधाचेति दिक् ॥ ७०॥ चतुर्थप्रश्नस्योत्तरमुपसहरति—विद्वाग्रेति । यस्मादेव तस्मादिद्दाय कामान्सर्वान्य स्थितप्रज्ञ शरीरजीवनमात्रेऽपि नि स्पृद्द अतएव शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिप्रहेऽपि ममेदमित्यभिनिवेशरहित निरह्कार विद्यावत्त्वादिनिमित्तात्मसमावनावर्जित । मैनु देहाभिमानरहित इत्याचाये कुतो न व्याख्यातमिति चेदुक्ताहमावेऽस्यान्तर्भावविवक्षयेखदोष । चरति पर्यटित स शान्तिमन

६ श्रीषरीच्याकथा।
राक्षिप्ता सन्त प्रविशन्ति स शान्ति कैवल्य प्राप्तोति नतु कामकामी भोगकामनाशील ॥ ७०॥ यसादेव तसात्—विहायेति ।
प्राप्तानकामान्विहाय त्यक्त्वोपेक्ष्य, अप्राप्तेषु च नि स्पृह यतो निरहकार अतप्व तद्भोगसाधनेषु निर्मम सन्नन्तर्दृष्टिर्मृत्वा यश्चरित

१ मधुसूद्वनः

# एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विम्रह्मति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे

साख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सैषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते—एषा ब्राह्मीति । एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवेयं स्थितिः सर्वकर्म संन्यस्य ब्रह्मक्रेपेणैवावस्थानसित्येतद् हे पार्थ, नैनां स्थिति प्राप्य लब्धा विमुह्मति न मोहं प्राप्नोति । स्थित्वा-

### २ आन दगिरिव्याख्या।

षणानि यत्नसाध्यानि तत्समितफल तु कैवस्यमित्यर्थे ॥ ७१ ॥ तत्र तत्र सक्षेपविस्तराभ्यां प्रदर्शितां ज्ञाननिष्ठामिधकारिप्रवृत्त्यर्थत्वेन स्तोतुमुत्तरश्चोकमवतारयित—सेषेति । गृहस्य सन्यासीत्युभाविष चेन्सुक्तिभोगिनौ किं तिर्हें
कष्टेन सर्वथैव सन्यासेनेत्याशङ्क्य सन्यासिव्यतिरिक्तानामन्तरायसभवादपेक्षित सन्यासो मुमुक्षोरित्याह—एषेति ।
स्थितिमेव व्याचष्टे—सर्वमिति । न विमुद्धतीति पुनर्नशोऽनुकर्षणमन्वयार्थं सन्यासिनो विमोहाभावेऽपि गृहस्थो
धनहान्यादिनिमित्त प्रायेण विमुद्धति । विक्षिप्त सन्परमार्थविवेकरितो भवतीत्यर्थं । यथोक्ता ब्राह्मी स्थिति सर्व
कर्मसन्यासपूर्विका ब्रह्मनिष्ठा, तस्या स्थित्वा तामिमामायुष्ठश्चतुर्थेऽपि भागे कृत्वेत्यर्थं । अपिशव्दस्तृत्वित कैमुतिकन्या
३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्वरी)।

लक्षणकथनार्थत्वेऽपि तत्र तात्पर्यामावाद्विधावेव पर्यवस्यतीति दिक् ॥ ७१ ॥ प्रतिपादिता कर्मयोगप्राप्या साख्य-योगनिष्ठा फलेन स्तुवन्नुपसहरति—पर्षात । एषा स्थितप्रज्ञलक्षणप्रसङ्गात्कथिता ब्राह्या । क्रह्मशब्देनात्र ब्रह्मविद्व-स्यते । 'ब्रह्मविद्वह्मेव भवति' इति श्रुते । तस्येय ब्राह्या स्थितिर्निष्ठा, एना निष्ठा प्राप्य नरो न विमुद्धति पुनर्मोह् न प्राप्तोति । अस्यामन्तकालेऽपि स्थित्वेति सक्तृष्णातापीय फलवती नत्पासनाविचराभ्याससापेक्षेत्युक्तम् । ब्रह्म श्रुक्लित प्राप्तोति । कि लोकान्तरवद्गतिप्राप्य ब्रह्म, नेत्याह—निर्वाणामिति । निर्गत वान गमन यस्मिन्प्राप्ये ब्रह्मणि तिन्निर्वाणम् । तथाच श्रुतिः 'न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मव सन्ब्रह्माप्येति' इति । गति-मन्तरेण प्राणरूपोपाधिप्रविलयमात्राद्धटाकाशस्य महाकाशत्वप्राप्तिवत् जीवस्य ब्रह्मप्राप्तिमाह् । अन्तकालेऽपीत्यपि-ध मञ्चस्द्रनीव्याख्या ।

॥ ७९ ॥ तदेवं चतुर्णा प्रश्नानामुत्तरव्याजेन सर्वाणि स्थितप्रज्ञलक्षणानि मुमुख्रुकर्तव्यतया कथितानि, सप्रति कर्मयोगफल-भूता साख्यनिष्ठा फलेन खुवनुपसहरति—एषा स्थितप्रज्ञलक्षणव्याजेन कथिता, 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि ' इति च प्रागुक्ता स्थितिनिष्ठा सर्वकर्मसन्यासपूर्वकपरमात्मज्ञानलक्षणा ब्राह्मी ब्रह्मविषया । हे पार्थ, एना स्थितिं प्राप्य य कश्चिद्पि पुनर्न विमुद्यति । नहिं ज्ञानबाधितस्याज्ञानस्य पुन समवोऽस्ति अनादिलेनोत्पत्त्यसभवात् । अस्या स्थितावन्तकालेऽप्यन्त्येऽपि वयसि स्थिला ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मणि निर्वाण निर्वृतिं, ब्रह्मस्य निर्वाणमिति वा, ऋच्छति गच्छत्समेदेन । किमु वक्तन्य यो

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

विद्यातत्कार्योपरमङ्पा निर्वाणाभिधामधिगच्छित प्राप्नोति ॥ ७० ॥ ज्ञानिष्ठा स्नुवश्चपसहरति—पपेति । एषा यथोक्ता ब्रह्मणि भवा स्थित । सर्व परिखज्य ब्रह्मछ्पेणैवावस्थानमिति यावत् । 'ब्रह्मविद्वह्मैव भवति' इति श्रुत्या ब्रह्मश्चन्दैनात्र ब्रह्मविद्वह्मत इति व्याख्यान खाचार्येने कृत मुख्यार्थेन वाक्यार्थिनवाहेऽमुख्यार्थस्यानीचित्यात् । एना स्थिति लब्ध्वा न विमुद्याति मोह न प्राप्नोति । अस्या ब्राह्मया स्थितावन्तकाले बृद्धावस्थायामपि स्थिला ब्रह्मणि निर्वृति मोक्षमुच्छिति गच्छिति, किं वक्तव्य प्रथमावस्थात आस्म्य ब्रह्मण्येव योऽवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणमुच्छितीत । अन्तैकाले मृत्युसमये इत्यर्थस्तु न, तिस्मनकाले एताहशस्थित्यसंभवात् । नत् तदा विवशस्य स्परणोद्यम सभवतीति । यय वापीति श्लोकस्थक्षोक्तिविरोधाच ब्रह्मणि निर्वाणमिति माष्यस्योपलक्षणत्वेन ब्रह्मछप निर्वाणमित्यर्थोऽप्यविरुद्ध । निर्गत वान गमन यस्मिक्रित्यर्थोऽपि तवाण्यय शोकमोहाभिभूतलङ्प स्वभावो नोचित किंतु जीवनमुक्तसभाव एवेति स्चयन्नाह—पार्थेति । यदा मत्सवनिधनस्तव मिश्र ब्रह्मण्येवावस्थान युक्तमिति स्चयन्नाह—पार्थेति ।

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

प्रारब्धवद्येन भोगान्मुङ्के यत्र कापि गच्छति वा स शान्तिमामोति ॥ ७१ ॥ उक्तां ज्ञाननिष्ठां स्तुवन्नुपसंहरति—एपेति । ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

विहायेति । स योगी सर्वकामसन्यासित्वाच्छान्तिरूप मोक्षमेति ॥७१॥ एवेति । एपासौ ब्रह्मसत्ता । यस्या क्षणमात्रं रियत्वाऽवस्थिति प्राप्य

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स्यां स्थितौ ब्राह्मयां यथोक्तायामन्तकालेऽन्ते वयस्यपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिर्वृति मोक्षमुच्छति, किमु वक्तव्य ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य यावजीव यो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणमृच्छतीति ॥ ७२ ॥ इति श्रीमच्छकरभगवतः कृतौ गीताभाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### २ आनन्दगिरिव्यारया।

थमाह--किमु वक्तव्यमिति । तदेव तत्त्वपदार्थौ तदैक्य वाक्यार्थस्तरज्ञानादेकाकिनो मुक्तिम्नदुपायश्चेत्येनेषामे-कैकत्रश्चोके प्राधान्येन पदर्शितमिति निष्ठाद्वयमुपायोपेयभूतमध्यायेन सिद्धम् ॥ ७२ ॥ इति परमहसश्रीमदानन्द-गिरिकृतटीकायां द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

शब्दाचो ब्रह्मचर्यादारभ्यात्र तिष्ठति स ब्रह्मनिर्वाण कैमुतिकन्यायेन प्राप्तोतीति गम्यते । अस्याध्यायस्यार्थ सगृहीतो मधुसूद्नश्रीपादै 'ज्ञान तत्साधन कर्म सत्त्वशुद्धिश्च तत्फलम् । तत्फल ज्ञाननिष्ठेवेत्यध्यायेऽस्मिन्प्रकीर्तितम्' ॥ ७२ ॥ इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणपारावारपारीणचतुर्धरवशावतसश्रीगोविन्दसूरिसूनोनीलकण्ठस्य कृतो भगवद्गीनाप्रकाशे द्वितीयो-ऽध्यायः ॥ २ ॥

### ४ मधुमूद्नीव्याख्या।

ब्रह्मचर्यादेव सन्यस्य यावजीवमस्या ब्राह्म्या स्थिताववितिष्ठते स ब्रह्मिनिर्वाणमृच्छतीत्यिपशब्दार्थ ॥ ७२ ॥ ज्ञान तत्साधन कर्मे सत्त्वशुद्धिश्व तत्फलम् । तत्फल ज्ञानिष्ठिवेत्यध्यायेऽस्मिन्प्रकीर्तितम् ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वर-सरस्रतीश्रीपादिक्विष्यमधुसूदनसरस्रतीविरिचताया श्रीमद्भगवद्गीतागृहार्थदीपित्राया सर्वगीतार्थसूत्रण नामद्वितीयोऽन्याय ॥२॥

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तदनेन द्वितीयाध्यायेन तत्पदलक्ष्य परमात्मानमेव लपदलक्ष्यलेन प्रतिपादयत। साक्षाच्छोरमोहिन रित्तिहेतुभूता ज्ञानिष्ठा लक्ष-णसिहता प्राधान्येन तदुपायभूता योगनिष्ठा च गुणभावेन प्रदर्शयता उपायोपेयभूत निष्ठाद्वय प्रकाशितम् ॥ १२ ॥ इति श्रीमप-रमहसपरित्राजकाचार्यवालखामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरिचताया गीताभाष्योत्कर्षदीपिराया द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

नासीस्थितिर्नहानानिष्ठा पत्रा पविधा। पना परमेश्वराराधनेन शुद्धान्त करण पुमान् प्राप्य न विमुह्यति पुन ससारमोह न प्राप्तोति। यत अन्तकाले मृत्युसमयेऽप्यस्या क्षणमात्रमपि स्थित्वा नद्याणि निवाण लयमुन्छिति प्राप्तोति, कि पुनवक्तव्य बास्यमारभ्य स्थित्वा प्राप्तोतीति॥ ७२॥ शोकपद्भनिमभ्र य सार्ययोगोपदेशत। उज्जहारार्जुन मक्त स कृष्ण शरण मम॥१॥ इति श्रीमञ्जगवद्गीतासुबोधि या टीकाया श्रीधरस्वामिविरचिताया द्वितीयोऽध्याय॥२॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

शरीरभेदात्परम ब्रह्माञ्जोतीति प्रश्नचतुष्टय निर्णातमिति शिवम् । अत्रार्थे सग्रह । अहो तु चेतसश्चित्रा गतियगिन यत्किल । आरोहत्वेव विषयाञ्क्रयस्तामपरित्यजेत् ॥ ७२ ॥ इति महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते गीतार्थसग्रहे द्वितीयोऽघ्याय ॥ २ ॥



# तृतीयोऽध्यायः।

# अर्जुन उवाच । ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तर्तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

शास्त्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते हे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे साख्ये बुद्धियोंगे बुद्धिरिति च । तत्र 'प्रजहाति यदा कामान्' इत्यारभ्याध्यायपरिसमाते साख्यबुद्ध्याश्रिताना सन्यासं कर्तव्यमुक्तवा तेषा तिम्नष्ठतयेव च कृतार्थतोक्ता 'एपा ब्राह्मी स्थिति'रिति । अर्जुनाय च 'कर्मण्येवाधिकारस्ते', 'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' इति कर्मैव कर्तव्यमुक्तवान् योगबुद्धिमाश्रित्य, न तत एव श्रेयःप्राप्तिमुक्तवान्, तदेतदालक्ष्य पर्याकुलीभूतबुद्धिरर्जुन उवाच । कथ भक्ताय श्रेयोधिने यत् साक्षाच्छ्रेयःसाधनं सांख्यबुद्धिनिष्ठा श्रावयित्वा मा कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारपर्येणाप्यनैकान्तिकश्रेयःप्राप्तिफले नियुश्रयादिति युक्त पर्याकुलीभावोऽर्जुनस्य, तदनुक्पश्च प्रश्नो 'ज्यायसी चेत्' इत्यादिः । प्रश्नापा

२ आन दगिरिव्यारया।

पूर्वीत्तराध्याययो सबन्ध वक्त पूर्वस्मिन्नध्याये वृत्तमर्थं सक्षिण्यानुवदति-शास्त्रस्येति । गीताशास्त्रप्रारम्भा पेक्षित हेतुफलभूत बुद्धिद्वय भगवतोपदिष्टमित्यर्थ । प्रष्टुरर्जुनस्वाभिप्राय निर्देष्ट प्रवृत्तमर्थान्तरमनुवदति—तत्रेति । अध्यायो बुद्धिद्वयतिर्घारण वा सप्तम्यर्थं, पारमार्थिके तत्त्वे यज्ज्ञान तन्निष्ठानामशेषकामत्यागिना कामयुक्ताना कर्मिणामपि प्रतिपत्तिकर्मवस्याग कर्तव्यत्वेन भगवानुक्तवानित्यर्थ । तथापि मोक्षसाधने विकल्पसमुचययो-रन्यतरस्य विवक्षितत्वबुद्धाः समनन्तरप्रश्नप्रवृत्तिरित्याशङ्काह—उक्तेति । अर्जुनस्य मनसि व्याकुलत्व प्रश्न बीज दर्शयितुमुक्तमर्थान्तरमनुभाषते —अर्जुनाय चेति । साख्यबुद्धिमाश्रित्य कर्मत्यागमुक्त्वा पुनस्तत्येव कर्त-व्यत्व कथ मिथो विरुद्ध बवीतीत्याशङ्काह-योगेति । यथा साख्यबुद्धिमाश्रिताना सन्यासद्वारा तन्निष्ठाना कृता-र्थतोक्ता तथा योगबुद्धिमाश्रित्य कर्म कुर्वतोऽपि कृतार्थत्वमुक्तमित्याशङ्क्याह—न तत एवेति । दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धियोगादिति दर्शनादिति शेष । बुद्धिव्याकुल्प्व प्रश्नबीज प्रतिलभ्य प्रश्न करोतीत्याह—तदेतदिति । साक्षादेव श्रेय साधन ज्ञानमन्येभ्यो दर्शित तदिःयुच्यते, तद्विपरीत कर्म स्वस्यानुष्टेयत्वेनोक्तमेतदिति निर्दिश्यते, भगवदुक्तेऽथे सदिद्यमानस्य निणयाकाङ्क्रया प्रश्नप्रवृत्तेरस्ति पूर्वोत्तराध्याययोरूथाप्योत्थापकलक्षणा सगतिरित्यर्थ । अर्जुनस्य प्रश्नतिमित्त पर्योकुल्य प्रपञ्चयति - कथमित्यादिना । यदि साक्षादेव श्रेय साधन साख्यशब्दितपरमार्थतत्त्वि-षयबुद्धौ निष्ठारूप तदन्यसै श्रेयोधिने भक्ताय श्रावयित्वा मा पुनरभक्तमश्रेयोधिनमिव कर्मणि पूर्वोक्तविपरीते कथ भगवान्नियोक्तमईतीत्यर्जुनस्य पर्याङ्गलीभावो युक्त इति सबन्ध ज्ञाननिष्ठातो वेपरीत्य स्फोरयितु कर्म विशि-नष्टि—इष्टेति । युद्धे हि क्षत्रकर्मणि इष्टोऽनेकोऽनथीं गुरुआतृहिसादिस्तेन सबद्धे बुद्धिग्रुद्धिद्वारापि वर्तमाने जन्मन्येव फलमिखनियते मम भक्तस्य श्रेयोधिनो नियोगो भगवता युक्तो न भवतीति शेष । यथोक्त निमित्त प्रश्रस युक्त तद्वुगुणत्वात्तस्येति घोतकमाह—तद्जुरूपश्चेति । ज्ञाननिष्ठाना कृतार्थता कर्मनिष्ठाना तु न तथेत्युक्त-

पूर्विसिन्नध्याये 'एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु' इति द्वे बुद्धी प्रदर्श्य 'व्यवसायात्मिका बुद्धि.' ४ मधुसूद्धनीव्याख्या।

३ नीलकण्ठ याख्या (चतुर्धरी)।

एव ताबत्प्रथमेनाध्यायेनोपोद्धातितो द्वितीयेनाध्यायेन कृत्स्न शास्त्रार्थ स्त्रित । तथाहि आदौ निष्कामकर्मनिष्ठा ततो-ऽन्त करणशुद्धि तत शमदमादिसाधनपुर सर सर्वकर्मसन्यास ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता भगवद्भक्तिनिष्ठा ततस्तत्व-ज्ञाननिष्ठा तम्या फल च त्रिगुणात्मकाविद्यानिष्टत्त्या जीवन्मुक्ति प्रारच्यकर्मफलभोगपर्यन्त तदन्ते च विदेहसुक्ति । जीवन्मु क्तिदशाया च परमपुरुपार्थालम्बनेन परवेराग्यप्राप्तिदेवसपदाख्या च शुभवासना तद्रुपकारिण्यादेया । आसुरसपदाख्या-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

पूर्वा व्याये उपायोपेयभूते कर्मनिष्टा ज्ञाननिष्ठा चेति हे निष्ठे श्रोक्ते, तत्र प्रजहातीत्यादिना एषा ब्राह्मीत्यन्तेन ज्ञाननिष्ठात्युत्तमेत्य-६ श्रीषरीच्याच्या ।

पव तानत् 'अशोच्यान वशोचरत्वम्' दलादिना प्रथम मोक्षसाधनत्वेन देहात्मविवेकष्टद्धिरुक्ता । तदनन्तर 'एपा तेऽभिहिता साख्ये

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

करणवाक्यं च भगवतोक्त यथोक्तविभागविषये शास्त्रे। केचित्त्वर्जुनस्य प्रश्लार्थमन्यथा कल्पियत्वा तत्प्रतिकूल भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति, यथा चात्मना संबन्धमन्थे गीताथों निरूपितस्तत्प्रतिकूलं चेह पुनः प्रश्लपतिचनयोरथं निरूपयन्ति। कथं, तत्र सवन्धमन्थे तावत् सर्वेषामाश्रमिणा ज्ञान-कर्मणोः समुचयो गीताशास्त्रे निरूपितोऽथं इत्युक्त पुनर्विशेषित च यावज्ञीवं श्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानान्मोक्षः प्राप्यत इत्येतदेकान्तेनैव प्रतिषद्धिति। इह त्वाश्रमविकल्पं दर्शयता यावज्ञीवश्रुतिचोदितानमेव कर्मणा परित्याग उक्तः, तत् कथमीदश विरुद्धमर्थमर्जुनाय व्याद्भगवान्, श्रोता वा कथ विरुद्धमर्थमवधारयेत्। नत्रैतत् स्यादृहस्थानामेव श्रौतकर्मपरित्यागिन केवलादेव ज्ञानान्मोक्षः प्रतिषिध्यते नत्वाश्रमान्तराणामित्यत्विण पूर्वोत्तरविरुद्धमेव । कथ,

#### २ आन द्गिरिव्याख्या।

विभागभागि शास्त्रमित्यत्र लोकेऽस्मिन्नित्यादिवान्यत्यापि द्योतकत्व दर्शयति—प्रश्लेति । साक्षादेव श्रेय साधन-मन्येभ्यो भगवतोक्त नतु महामिति मत्वा व्याकुलीभूत सन् पृच्छतीति स्वाभिप्रायेण सबन्धमुक्त्वा वृत्तिकाराभि-प्राय दूषयति-केचिरिवति । ज्ञानकर्मणो समुचयमवधारयितु प्रश्नाङ्गीकारे समुचयावधारणेनैव प्रतिवचनमुचित नच तथा भगवता प्रतिवचनमुक्त, तथाच प्रश्नस्य समुचयविषयःवोपगमात्प्रत्युक्तेश्वासमुचयविषयःवात्तयोर्मिथो विरोधो वृत्तिकारमते स्वादिलर्थं । किच केवल प्रश्नप्रतिवचनयोरेव परमते परस्परविरोधो न भवलपितु परेषां स्वप्रनथेऽपि पूर्वापरविरोधोऽसीत्याह-यथाचेति । आत्मना वृत्तिकारैरिति यावत्, सबन्धप्रनथो गीताशास्त्रार-म्भोपोद्धात । इहेति । तृतीयाध्यायारम्भ परामृशति । तदेव विवृण्वन्नाकाङ्कामाह—कथमिति । पूर्वापरविरोध स्फोरियतु सबन्धग्रन्थोक्तमनुवद्ति-तत्रेति । परकीया वृत्ति सप्तम्या समुक्षिल्यते, सबन्धग्रन्थे तावद्यमधै उक्त इति सबन्ध । तमेवार्थं विशद्यति—सर्वेषामिति । सर्वकर्मसन्यासपूर्वकज्ञानादेव केवलालैवल्यमि-त्यसिन्नर्थे शास्त्रस्य पर्यवसानान्न समुचयो विवक्षितस्तत्रेत्याशङ्काह—पुनिरिति । उक्तगीतार्थो वृक्तिकारैरेव कर्म-त्यागायोगेन विशेषितत्वासाविवक्षितोऽल भवितुमुत्सहते, तथाच श्रौतानि कर्माणि त्यक्त्वा ज्ञानादेव केवलान्युक्ति-र्भवतीत्येतन्मत नियमेनैव यावजीवश्चतिभिविंप्रतिषिद्धत्वान्नाभ्यपगन्तुमुचितमित्यर्थ । तथापि कथ मिथो विरोध धीरित्याशक्र्याह—इह त्विति । प्रथमतो हि सबन्धमन्थे समुचयो गीतार्थप्रतिपाद्यत्वेन वृत्तिकृता प्रतिज्ञात । श्रौत-कर्मपरित्यागश्च श्वतिविरोघादेव न सभवतीत्युक्त, तृतीयाध्यायारम्भे पुन सन्यासिना ज्ञाननिष्ठा कर्मिणा कर्मनिष्ठे-त्याश्रमविभागमभिद्धता पूर्वप्रतिषिद्धकर्मत्यागाभ्युपगमान्मिथो विरोधो दृशित स्वादित्यर्थ । नतु यथा भगवता प्रतिपादित तथैव वृत्तिकृता व्याख्यातमिति न तस्यापराघोऽस्तीत्याशङ्क्याह—तत्कथसिति । नहीह भगवान्वि-रुद्धमर्थमभिधत्ते सर्वज्ञस्य परमासस्य विरुद्धार्थवादिःवायोगात् कितु तद्भिप्रायापरिज्ञानादेव व्याख्यातुर्विरुद्धार्थवादिः तेलार्थं । भगवतो विरुद्धार्थवादित्वाभावेऽपि श्रोतुर्विरुद्धार्थप्रतिपत्ति प्रतील व्याचक्षाणो वृत्तिकारो नापराध्यतीला-शक्याह-श्रोता बेति । अर्जुनो हि श्रोता । सोऽपि बुद्धिपूर्वकारी भगवदुक्तमेवावधारयन्न विरुद्धमर्थमवधारयितु-मर्हति. तथाच परसैव विरुद्धार्थवादितेलर्थ । विरोध परिहरन्नाशङ्कते - तत्रेति । सबन्धग्रन्थे हि वृत्तिकारसैतद्भि-श्रेत गृहस्थानामेव सता परिपक्रज्ञानमन्तरेण यावेजीवश्रुतिचोदिताझिहोत्रादिसागेन केवलादेवापातिकादात्मज्ञाना-न्मोक्षमवेक्ष्यमाणाना यावजीवादिशास्त्रेरसौ निषिध्यते नतु स्वरूपेणैव कर्मस्यागो ज्ञानान्मोक्षो वा निषेद्धमिष्यते । तृतीये पुनरध्याये कर्मत्यागिना गृहस्थेभ्यो व्यतिरिक्तानामेव केवलादात्मज्ञानान्मोक्षो विवक्ष्यतेऽतो भिन्नविषयस्वान्नि-षेधाभ्यनुज्ञानयोर्न विरोधाशङ्केलयं । विधान्तरेण विरोध दर्शयसूत्तरमाह—एतद्पीति । विरोधमेवाकाङ्का-

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)। इति श्लोकेन साख्यनिष्ठावता पातशङ्का नास्ति कर्मयोगनिष्ठावता तु सास्तीत्युक्ता 'यावानर्थ उदपाने' इति सांख्य-४ मधसूदनीव्याख्या।

खग्नुभवासना तद्विरोधिनी हैया। दैवसपदोऽसाधारण कारण साखिकी श्रद्धा। आग्रुरसपदस्तु राजसी तामसी चेति हैयोपादेय-विभागेन कृत्स्वशास्त्रार्थपरिसमाप्ति । तत्र 'योगस्थ कुरु कर्माणि' इत्यादिना स्त्रिता सत्त्वग्रुद्धिसाधनभूता निष्कामकर्मनिष्ठा सामान्यिविशेषरूपेण तृतीयचतुर्थाभ्या प्रपश्चते । तत ग्रुद्धान्त करणस्य शमदमादिसाधनसपत्तिपुर सर्ग 'विहाय कामान्य सर्वान्' इत्यादिना सूत्रिता सर्वकर्मसन्यासनिष्ठा सक्षेपविस्तररूपेण पश्चमषष्ठाभ्याम् । एतावता च खपदार्थोऽपि निरूपित । ततो वेदान्तवाक्यविचारसहिता 'युक्त आसीत मत्पर' इत्यादिना स्त्रितानेकप्रकारा भगवद्भक्तिनिष्ठाऽध्यायषद्केन प्रति-

बुद्धियोंगे त्विमा शृणु' इलादिना कर्म चोक्तम् । नच तयोगुणप्रधानभाव स्पष्ट दक्षित । तत्र बुद्धियुक्तस्य स्थितप्रश्रस्य निष्कामत्व-

सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुचयो गीताशास्त्रे निश्चितोऽर्थं इति प्रतिज्ञायेह कथं तद्विरुद्ध केवलादेव ज्ञानान्मोक्षं व्यादाश्रमान्तराणाम् । अथ मत श्रौतकर्मापेक्षयैतद्वचन केवलादेव ज्ञानाच्छ्रौतकर्मरिहताहृह्यानां मोक्षः प्रतिषिध्यत इति, तत्र गृह्यानां विद्यमानमि सार्त कर्माविद्यमानवहुपेक्ष्य
ज्ञानादेव केवलादित्युच्यत इति एतद्पि विरुद्धम्, कथ गृह्यायेव सार्तकर्मणा समुच्चिताज्ञ्ञानान्मोक्षः प्रतिषिध्यते नत्वाश्रमान्तराणामिति कथं विवेकिभिः शक्यमवधारियतुम् । किंच यदि मोक्षसाधनत्वेन सार्तानि कर्माण्यू चेरेतसा समुच्चीयन्ते तथा गृह्यायापिष्यता सार्तेरेव समुच्यो न श्रौते ।
अथ श्रौतेः सार्तेश्च गृहस्थस्यव समुच्यो मोक्षायोध्वरेतसां तु सार्तकर्ममात्रसमुच्चिताज्ञानान्मोक्ष
इति, तत्रैव सित गृहस्थस्यायासवाहुव्याच्छ्रौत सार्त च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसारोपित स्यात् ।
अथ गृहस्थस्यैवायासवाहुव्यकारणान्मोक्षः स्यान्नाश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्मरहितत्वादिति, तद्वप्यसत्, सर्वोपनिषत्वितिहासपुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्कत्वेन मुमुक्षोः सर्वकर्मसंन्यासविधानादाश्रमविकव्यसमुच्यविधानाच्च श्रुतिस्मृत्योः सिद्धस्तर्ह्धं सर्वाश्रमिणा ज्ञानकर्मणोः समुच्यः । न,

### २ आन दगिरिव्याख्या।

द्वारा साध्यति—कथमित्यादिना । श्रौत कर्म गृहस्थानामवश्यमन्त्रष्टेयमित्यनेनाभित्रायेण तेषा केवलादात्मज्ञा-नान्मोक्षो निषिध्यते नतु गृहस्थाना ज्ञानमात्रायत्त मोक्ष प्रतिषिध्यान्येषा केवलज्ञानाधीनो मोक्षो विवस्यत आश्र मान्तराणामपि सार्तेन कर्मणा समुचयाभ्यपगमादिति चोदयति अशेति । एतत्परामृष्ट वचनमेवाभिनयति — केवलादिति । ननु गृहस्थाना श्रौतकर्मराहिलेऽपि सति सार्ते कर्मणि कुतो ज्ञानस्य केवलत्व लभ्यते येन निषे-घोक्तिरथैवती तन्नाह-तन्नेति । प्रकृतवचनमेव सप्तम्यर्थ , प्रधान हि श्रीत कर्म तदाहित्ये सति स्मार्तस्य कर्मण सतोऽप्यसद्भावमभिमेल ज्ञानस्य केवलत्वमुक्तमिति युक्ता निषेधोक्तिरिल्यर्थ । गृहस्थानामेव श्रौतकर्मसमुचयो नान्ये-षाम्, अन्येषा तु सार्तेनेति पक्षपाते हेत्वभाव मन्वान सन् परिहरति—एतदपीति । तमेव हेत्वभाव प्रश्नद्वारा विकृणोति—कथमित्यादिना । गृहस्थाना औतसार्तकर्मसमुचित ज्ञान मुक्तिहेतुरित्यभ्यपगमात्केवलसार्तकर्म-समुचितात्ततो न मुक्तिरिति निषेधो युज्यते, अर्ध्वरेतसा तु सार्तकर्ममात्रसमुचिताज्ज्ञानान्मुक्तिरिति विभागे नास्ति हेत्ररिखर्थ । पक्षपाते कारण नास्तीत्युक्त्वा पश्चपातपरिखागे कारणमस्तीत्याह—किचेति । गृहस्थानामपि ब्रह्मज्ञान सार्तेरेव कर्मभि समुचित मोक्षसाधन ब्रह्मज्ञानत्वादृर्ध्वरेत सु व्यवस्थितब्रह्मज्ञानवदिति पक्षपातलागे हेतु स्फुट-यति—यदीत्यादिना । यदि गृहस्थानां ब्रह्मज्ञान सातिरेव कर्मीम समुचित मोक्षहेतुरिति विवक्षित तदा तान्प्रति यावजीवश्चतिर्विरुध्येत, यदि सातैरिप कर्मभि समुचित तदीय ज्ञान भोक्षसाधन विवक्ष्यते तदा सिद्धसाध्यतेति प्रागुक्तमभिप्रेस चोदयति—अथेति । आश्रमान्तराणा तर्हि केवलादेव ज्ञानान्मुक्तिरिति प्रागुक्तविरोधतादवस्थ्य मिलाशक्काह-ऊर्ध्वरेतसा त्विति । यथोक्ते विभागे गाईस्थ्य क्वेशात्मक कर्म बाहुस्यादनुपादेयमापश्चेतेति दृष-यति—तन्नेति । साधनभूयस्त्वे फलभूयस्त्वमिति न्यायमाश्रित्य शङ्कते—अथेति । क्षेत्रबाहत्योपेत श्रौत सार्त च बह कर्म तस्यानुष्ठानाहृहस्थस्य मोक्ष स्यादेवेत्यर्थे । एवकारनिरस्य दर्शयति—नाश्रमान्तराणामिति । तेषां नास्ति मुक्तिरिसम् यावजीवादिश्चतिविहितावस्यानुष्टेयकर्मराहित्य हेतु सूचयति—श्रौतेति । शास्त्रविरोधिन्यायस निरवकाशत्वमभिमेल द्षयति—तदपीति । ऐकाश्रम्यस्मृता गाईस्थ्यस्यैव प्राधान्याद्नधिकृतान्धादिविषय कर्म संन्यासविधानमित्याशक्क्याह—ज्ञानाङ्गरवेनेति । न खल्वनधिकृतानामन्धादीनां सन्यास श्रवणाद्यावृत्तिद्वारा ज्ञानाङ्ग भवितुमछ तेषा श्रवणाद्यभ्याससामर्थ्यात्। अत श्रुत्यादीनां विरोधे नास्ति गाई स्थ्यस्य प्राधान्यमित्यर्थे । तस्य प्राधान्याभावे हेत्वन्तरमाह—आश्रमेति । 'ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद गृहाद्वनी भूत्वा प्रवजेद्यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेहृहाहा वनाहा' इति श्रुतौ तस्याश्रमविकल्पमेके बुवत इति 'यमिच्छेत्तमावसेत्' इत्यादिस्मृतौ चाश्रमाणां समुचयेन विकरपेन चाश्रमान्तरमिच्छन्त प्रति विधानाञ्च गाईस्थ्यस्य प्रधानत्वमित्यर्थे. । यदि सर्वेषामाश्रमाणां श्रुतिस्मृतिमूलत्व तर्हि तत्तदाश्रमविहितकर्मणा ज्ञानेन समुचयः सिध्यतीति शङ्कते—सिद्धस्तर्हीति । यद्यपि ज्ञानोत्पत्तावाश्रमकर्मणां

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

पायते । तावता च तत्पदार्थोऽपि निरूपित । प्रख्याय चावान्तरसङ्गतिमवान्तरप्रयोजनमेदं च तत्र तत्र प्रदर्शग्रिष्याम । ततस्तत्त्वपदार्थैक्यज्ञानरूपा 'वेदाविनाश्चिन नित्यम्' इत्यादिना सूत्रिता तत्त्वज्ञाननिष्ठा त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषविवेकद्वारा प्रपश्चिता । ज्ञाननिष्ठायाश्च फल 'त्रैगुण्यविषया वेदा निश्लेगुण्यो भवार्जुन' इत्यादिना सूत्रितम् । त्रैगुण्यविषया वेदा निश्लेगुण्यो भवार्जुन'

### ६ श्रीधरीव्याक्या।

नियतेन्द्रियत्वनिरद्दकारत्वाचिमधानात् 'एवा बाह्यी स्थिति. पार्थ' इति सप्रशसमुपसहाराच बुद्धिकर्मणोर्मध्ये बुद्धे श्रेष्ठयं भगवलोऽभिमत

मुस्नोः सर्वेकमंसंन्यासविधानात् । 'व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति तस्रात् संन्यासमेषां तपसामितिरिक्तमाहुः । न्यास प्वात्यरेचयत्' इति 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानग्रुः' इति च ।
'ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्' इत्याद्याः श्रुतयः, 'त्यज धर्ममधर्म च उमे सत्यानृते त्यज । उमे सत्यानृते
त्यक्तवा येन त्यजलि तत्त्यज्ञ', 'संसारमेव निःसार दृष्ट्वा सारिद्दक्षया । प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाद्दाः एरं
वैराग्यमाश्रिताः' इति बृह्हपंतिः । 'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तस्मात्कमं न कुर्वन्ति
यतयः पारदर्शिनः' इति ग्रुकानुशासनम् । इद्दापि च 'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्थे'त्यादि, मोश्रस्य
चाकार्यत्वान्मुमुश्लोः कर्मानर्थक्यम् । नित्यानि प्रत्यवायपरिद्वारार्थमनुष्टेयानीति चेत्, न, असंन्यासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः । नह्यग्निकार्याद्यकरणात्संन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा
ब्रह्मचारिणामसन्यासिनामपि कर्मिणाम् । न ताविश्वत्याना कर्मणामभावादेव भावकपस्य प्रत्यवायः

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

साधनत्व तथापि ज्ञानमुत्पन्न नैव फले सहकारित्वेन तान्यपेक्षतेऽन्यथा सन्यासविध्यनुपपत्तेरिति दुषयति— न मुमुक्षोरिति । सन्यासविधानमेवानुकामति-इयुत्थायेत्यादिना । एषणाभ्यो वैमुख्येनोत्थान तत्परित्याग । आश्रमसपत्यनन्तर तत्र विहितधर्मकलापानुष्ठानमपि कर्तव्यमिलाह—अशेति । प्रागुक्ताना सलादीनामलपफलत्वा-श्यासस्य च ज्ञानद्वारा मोक्षफल्लादिसाह—तस्मादिति । अतिरिक्तमतिशयवन्त महाफलमिति यावत् । प्रकृतकर्मभ्यः सकाशाश्यास एवातिशयवानासीदित्युक्तेऽर्थे वाक्यान्तर पठति—न्यास एवेति । लोकत्रयहेतु साधनत्रय परित्यज्य संसाराद्विरका सन्यासपूर्वकादात्मज्ञानादेव प्राप्तवन्तो मोक्षमित्याह-न कर्मणेति । सति वैराग्ये नास्ति कर्मापेक्षा सला सामग्या कार्यापेक्षानुपपत्तिरित्याह- ब्रह्मचर्यादेवेति । इत्याचा सर्वकर्मसन्यासविधायिन्य श्रुतयो भवन्तीति शेष । आत्मानमेव लोकमिच्छन्तः प्रवजनतीत्यादिवाक्यसग्रहार्थमादिपदम् । तत्रैव स्मृतिमुदाहरति—त्यजेति । धर्मा-धर्मयोः सत्यानृतयोश्च ससारारम्भकत्वान्मुमुश्चणा तत्त्यागे प्रयतितव्यमित्यर्थ । त्यक्कसाभिमानसापि तत्त्वत स्वरूप-सबन्धाभावात्त्याज्यत्वमविशिष्टमित्याह-येनेति । अनुभवानुसारेण प्रमातृताप्रमुखस्य ससारस्य दु खफळत्वमाळक्य मोक्षहेतुसम्यन्ज्ञानसिद्धये ब्रह्मचर्यादेव पारिवाज्यमन्ष्ठेयमित्युत्पत्तिविधिमुपन्यस्यति -संसारमिति। तत्त्वज्ञानसुद्दिश्य ब्रह्मचर्यादेव कर्मसन्याससामग्रीमभिद्धानो विनियोगविधि सूचयति—पर्मिति। ज्ञानकर्मणोरसमुखयार्थे फलविभागं कथयति—कर्मणेति। उक्त फलविभागमन् ज्ञाननिष्ठाना कर्मसंन्यासस्य कर्तव्यत्वमाह—तस्मादिति। वाक्यशेषेऽपि सर्वकर्मसन्यासो विवक्षितोऽसीत्याह—इहापीति । ज्ञानार्थिनो सुमुक्षोः सन्यासविध्यनुपपत्तिवाधित समुखयबि-धिवचनमित्युक्तमिदानीं मोक्षस्वभावाछोचनयापि समुचयवचनमनुनितमित्याह—मोक्षस्य चेति । 'अकुर्वन्विहतं कर्म निन्दित च समाचरन् । प्रसजश्चेन्द्रियार्थेषु नर पतनमृच्छति' इति स्मृते । सुमुक्षुणापि प्रत्यवायनिवृत्तये कर्तव्य निसकर्मेति शक्कते-नित्यानीति । यो यस्मिन्कर्मण्यधिकृतस्तस्य तद्करणात्प्रस्यवायो भवति नतु कर्मानधिकारिणः सन्यासिनसदकरणाद्यस्याय सभवतीति दुषयति नासंन्यासीति । वदेव स्पष्टयति नहीति । समिद्धोमाध्य-यनाग्रकरणास्त्रत्वाय सन्यासिनो नास्तीत्यर्थ । तत्र व्यतिरेकोदाहरणमाह—यथेति । अकरणात्त्रत्यवायोत्पत्तिमभ्य-पेत्योक्त. सप्रति प्रतिषिद्धकरणादेव प्रत्यवायो न त्वकरणादभावाङ्गावोत्पत्तेकीकवेदविरुद्धत्वादित्याह--न तावदिति ।

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

जीवन्मुक्तिरिति गुणातीतलक्षणकथनेन प्रपिष्ठता । 'तदा गन्तासि निर्वेदम्' इत्यादिना स्त्रिता परवैराग्यनिष्ठा ससारवक्ष-च्छेदद्वारा पश्चदशे । 'दु खेष्वजुद्विममना' इत्यादिना स्थितप्रज्ञलक्षणेन स्त्रिता परवैराग्योपकारिणी दैवी सपदादेया । 'याममां पुष्पिता वाचम्' इत्यादिना स्त्रिता तद्विरोधन्यामुरी सपच हेया षोडशे । दैवसपदोऽसाधारण कारण च सालिकी श्रद्धा 'निर्द्वेन्द्वो नित्यसत्त्वस्थ ' इत्यादिना स्त्रिता तद्विरोधन्यामुरी सपच हेया षोडशे । एव सफला ज्ञाननिष्ठा अध्यायपञ्चकेन प्रतिपादिता । अध्यदशेन च पूर्वोक्तसवीपसहार इति कृत्स्नगीतार्थसज्ञति । तत्र पूर्वाध्याये साख्यज्ञद्धिमाश्रित्य ज्ञाननिष्ठा भगवतोक्ता 'एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धि ' इति । तथा योगबुद्धिमाश्रित्य कर्मनिष्ठोक्ता 'योगे लिमा राणु' इत्यारभ्य 'कर्मण्येवाधिकारक्ते मा ते सङ्गोऽस्लकर्मणि' इत्यन्तेन । न चानयोनिष्ठयोरधिकारिमेद स्पष्टमुपदिष्ठो भगवता । नचैकाधिकारिकलमुभयो समुच्यस्य विविद्यितलादिति वाच्यम् । 'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनज्ञय' इति कर्मनिष्ठाया बुद्धिनिष्ठापेक्षया निकृष्टलाभिधानात् 'यावानर्थं उद्याने' इत्यत्र च ज्ञानफले सर्वकर्मफलान्तर्भावस्य द्शितलात् । स्थितप्रज्ञलक्षणमुक्ला च 'एषा ब्राह्मी स्थिति

५ भाष्योक्तर्षदीपिका । भिहित तर्देव श्रुलार्जुन फलभूतायां ज्ञाननिष्ठायामप्युत्किण्ठित खस्यापि चित्तग्रुद्धिपुर सरं ज्ञानाधिकारं मन्यमान उवाच-

९ 'परमात्मिन यो रक्तो यो रक्तोऽपरमात्मिन । सर्वेषणाविनिर्द्धक्तः स मैक्ष्य भोक्तुमईति' भ० गी० १८

स्योत्पत्तिः कल्पियंतं राक्या युक्ता च । 'कथमसतः सज्जायेत' इत्यसतः सज्जन्मासंभवश्रुतेः, यिद् विहिताकरणाद्संभाव्यमिप प्रत्यवायं ब्र्याद्वेद्स्तदानर्थकरो वेदोऽप्रमाणिमित्युक्तं स्यात्, विहितस्य करणाकरणयोद्वेःखमात्रफलत्वात्। तथाच कारक शास्त्र न ज्ञापक्रमित्यनुपपन्नार्थं कल्पितं स्यात् । नचैतिदिष्टम्। तस्मान्न संन्यासिनां कर्माण्यतो ज्ञानकर्मणोः समुचयानुपपत्तिः, 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः' इत्यर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेश्च । यदि हि भगवता हितीयेऽध्याये ज्ञानं कर्म च समुचयेन त्वयानुष्ठेयमित्युक्तं स्यात् ततोऽर्जुनस्य प्रश्नोऽनुपपन्नो 'ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः'रिति । अर्जुनाय चेत् बुद्धिकर्मणी त्वयानुष्ठेये इत्युक्ते या कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः साप्युक्तेवेति 'तत् किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशवः' इति प्रश्नो न कथंचनोपपद्यते । न चार्जुनस्यैच ज्यायसी बुद्धिः र्नानुष्ठेयेति भगवतोक्तं पूर्वमिति कल्पयितुं युक्तं येन 'ज्यायसी चे'दिति प्रश्नः स्याद्, यदि पुनरेकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोविरोधाद्यगपदनुष्ठान न संभवतीति भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्व भगवता पूर्वमुक्तं स्यात् ततोऽयं प्रश्न उपपन्नो ज्यायसी चेदित्यादिः । अविवेकतः प्रश्नकल्पनायामपि भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन

२ आन द्गिरिव्याख्या।

ननु नित्यकर्मविधायी वेदसादकरणात्प्रत्यवायो भवतीति ब्रवीति तत्कथमकरणात्प्रत्यवायो न भवतीति श्रुतिमाश्रित्योच्यते श्रुत्यन्तरिवरोधादिति तत्राह—यदीति । विहितस्याकरणे सत्यनर्थप्राप्तेर्न नित्यकमैविधायी वेदोऽनर्थकरत्वेनाप्रमाण-मिलाशक्क्याह—विहितस्येति । न विहितस्य करणे पितृकोकप्राप्तिकक्षण फल भवतेष्यते धूमादिना नयनपीडादिदु ल तु प्रत्यक्षमेवाकरणे च प्रत्यवायोत्पत्तिरुभयथापि पुरुषत्वानर्थकरो वेदोऽप्रमाणमेव त्यादित्वर्थ । नन्वभावत्वापि भावोत्पादनसामर्थ्यं वेद सपादयिष्यति तथाच विहिताकरणप्रस्यवायपरिहारो विहितकरणे फलिष्यतीति नेत्याह— तथाचेति । लोकप्रसिद्धपदार्थशक्ताश्रयणेन शास्त्रप्रवृत्त्यङ्गीकारादपूर्वशक्ताधानायोगाज्ज्ञापकमेव शास्त्रमिलर्थ । कारकत्वे च तत्याप्रामाण्यमप्रत्यृह त्यादिलाह-कारकिसिति । भवतु शास्त्रत्याप्रामाण्यमिलाशङ्कापौरुषेयतया शेष-दोषानागन्धितत्वान्मैवमित्याह-नचेति । अनिर्वाच्यानुपलम्भत्य सर्वेदनमभावज्ञाने कारण समीहितसाधनज्ञान त चरणन्यासादि प्रवृत्तिकारणमित्यङ्गीकृत्योपसहरति—तस्मादिति । अकरणात्प्रत्यवायोत्पस्यसंभवस्तच्छब्दार्थ । सन्या-सिना ज्ञाननिष्ठानां कर्मसन्यासित्वादेव कर्मासभवे फलितमाह—अत इति । समुचयानुपपत्तौ हेत्वन्तरमाह— ज्यायसीति । प्रश्नानुपपत्तिमेव प्रपञ्चयति—यदि हीति । समुचयोपदेशे प्रश्नेकदेशानुपपत्तेश्च न तदुपदेशोपपत्तिरि-खाह-अर्जुनायेति । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' इत्यर्जन प्रत्युपदेशात्त प्रति ज्यायसी बुद्धिनींकेति कुक तिकमिलाद्युपालम्भवचनमिलाशङ्क्याह—नचेति । येन कल्पनेन ज्यायसी चेदिलारभ्य तिर्क कर्मणीत्युपा-लम्भारमा प्रश्न स्थात्तथा न युक्त कल्पयितुम्। 'पुषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि ' इति वचनविरोधादिति योजना। कस्मिन्पक्षे तर्हि प्रश्वत्योपपत्तिरित्याशक्काह—यदीति । भगवदुक्तेऽर्थे प्रष्टुर्विवेकाभावात् प्रश्नः स्यादित्याशक्का पूर्वी-क्रमेवाधिक विवक्षया सारयति—अविवेकत इति । भगवतोऽपि प्रतिवचनमज्ञाननिमित्त प्रश्नाननुरूपःवादिता-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

निष्टाया सर्वकर्मफलान्तर्मावश्रवणात्तामेव प्रशमात्मिका खाशयानुकूला मन्वानोऽर्जुन उवाच — ज्यायसीति । हे ४ मञ्जसूद्रनीच्याच्या ।

पार्थं इति सप्रशंस ज्ञानफलोपसंहारात् 'या निशा सर्वभूतानाम्' इत्यादौ ज्ञानिनो हैतदर्शनाभावेन कर्मानुष्ठानासभवस्य वोक्तलात् अविद्यानिवृत्तिलक्षणे मोक्षफले ज्ञानमात्रस्यैव लोकानुसारेण साधनलकल्पनात्—'तमेव विदिलातिमृत्युमेति नान्य
पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतेश्व । ननु तर्हि तेजस्तिमिरयोरिव विरोधिनोर्ज्ञानकर्मणो समुच्चयासभवाद्भिन्नाधिकारिकलमेवास्तु,
तत्समेव न समवति, एकमर्जुनंप्रति त्भयोपदेशो न युक्त । नहि कर्माधिकारिणप्रति ज्ञाननिष्ठोपदेष्ठुमुन्तिता, नवा ज्ञानाधिकारिणप्रति कर्मनिष्ठा । एकमेव प्रति विकल्पेनोभयोपदेश इति चेत्र । उत्कृष्टनिकृष्टयोविकल्पानुपपत्ते , अविद्यानिमृत्युपलिक्षतात्मखरूपे मोक्षे तारतम्यासभवाच । तस्माज्ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्भिन्नाधिकारिकले एक प्रत्युपदेशायोगादेकाधिकारिकले च
विरुद्धयो समुच्यासभवात् कर्मापक्षया ज्ञानप्राञ्चस्लानुपपत्तेश्च विकल्पाभ्युपगमे चोत्कृष्टमनायाससाध्य ज्ञानं विहाय निकृष्टमनेकायासबहुल कर्मानुष्ठातुमयोग्यमिति मला पर्याकुलमितरर्जुन उवाच—हे जनार्दन, सर्वैजनैरर्शते याच्यते स्नाभ५ भाष्योत्कर्वदीिका ।

ज्यायसीति । जनान्देवविपक्षभूतानर्दयति पीडयतीति जनार्दन त संबोधयन् ममासुरत्वाभावाद्वोरे कर्मणि प्रेरणेन पीडादातुलं ६ श्रीचरीच्याक्या ।

मन्वानोऽर्जुन ज्वाच-ज्यायसी चेदिति । कर्मण. सकाशान्मोक्षान्तरक्रत्वेन दुक्किर्यायस्थिकतरा श्रेष्ठा चेत्तव संमता तर्दि किमथै

भगवतः प्रतिवचनं नोपपद्यते । नचाज्ञाननिसित्तं भगवत्प्रतिवचनं कल्प्यम् । असाच भिन्नपुरुषानुष्ठेपत्वेन ज्ञानकर्मनिष्ठयोर्भगवतः प्रतिवचनद्र्यानात् ज्ञानकर्मणोः समुचयानुपपत्तिः । तसा क्षेवलादेव ज्ञानान्मोक्ष इत्येषोऽथों निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च । ज्ञानकर्मणोरेकं वद निश्चित्येति चैकविषयैव प्रार्थनानुपपन्नोभयोः समुच्चयसंभवे । कुरु कर्मेव तसान्वसिति च ज्ञाननिष्ठा-संभवमर्जुनस्यावधारणेन द्र्यायिष्यति—ज्यायसी चेदिति । ज्यायसी श्रेयसी चेद्यदि कर्मणः सका-द्यात्ते तव मताभिप्रेता बुद्धिर्ज्ञान हे जनार्दन, यदि बुद्धिकर्मणी समुच्चिते इष्टे तदैकं श्रेयः साधनिमिति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिरिति कर्मणोऽतिरिक्तकरणं बुद्धेरनुपपन्नमर्जुनेन कृत स्थान्न हि तदेव तसात् फलतोऽतिरिक्त स्थात् । तथाच कर्मणः श्रेयस्करो भगवतोक्ता बुद्धिरश्चेयस्कर च कर्म कुर्विति मा प्रतिपादयति तत् किं नु कारणिसिति भगवत उपालम्मित्व कुर्वेन् तत् किं कस्मात् कर्मण घोरे क्रूरे हिसालक्षणे मा नियोजयित केशवेति च यदाह तच्च नोपपद्यते ॥१॥ अथ सातेनैव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवतोक्तोऽर्जुनेन चावधारितश्चेत् त्रिकं कर्मण घोरे मा नियोजयसीत्यादि

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

शक्काधिक दर्शयति—न चेति । भगवत सर्वज्ञत्वप्रसिद्धिविरोधादज्ञानाधीनप्रतिवचनायोगादिखर्थः । इतश्च समु-चय शास्त्रार्थों न भवतीत्याह—असाचेति। कसाहिं शास्त्रार्थों विविक्षतस्त्रत्राह—केवलादिति। ज्ञानकर्मणो समु-चयानुपपत्तौ कारणान्तरमाह—ज्ञानेति । वाक्यशेषवशाद्पि समुचयसाशास्त्रार्थतेत्याह—कुरु कर्मैवेति । प्राथ-मिकेन सबन्धप्रन्थेन समस्तशास्त्रार्थसप्राहकेण तद्विवरणात्मनोऽश्र सदर्भस्य नास्ति पौनरुक्त्यमिति मत्वा प्रतिपद व्याख्यात प्रश्नेकदेश समुत्थापयति—ज्यायसी चेदिति । वेदाश्चेत्प्रमाणमितिवचेदित्यस निश्चयार्थत्व व्यावर्तयति— यदीति । बुद्धिशब्दस्थान्त करणविषयत्व व्यवच्छिनत्ति - ज्ञानिसिति । पूर्वीर्धस्याक्षरयोजना कृत्वा समुचयाभावे तात्पर्यमाह-यदीति । इष्टे भगवतेति शेष । एक ज्ञान कर्म च समुचितमिति यावत् । ज्ञानकर्मणोरभीष्टे समुचये समुचितस्य श्रेय साधनस्यैकरवात्कर्मण सकाशाज्ज्ञानस्य पृथकरणमयुक्तमित्यर्थ । एकमपि साधन फलतोऽ-तिरिक्त कि न सादिसाशङ्क्याह-नहीति । नच केवलाकर्मणो ज्ञानस केवलस फलतोऽतिरिक्तल विवक्षित्वा पृथ-क्काण समुच्चयपक्षे प्रत्येक श्रेय साधनत्वानभ्युपगमादिति भाव । पूर्वार्धस्येवोत्तरार्धस्यापि समुच्चयपक्षे तुल्यानुपपत्ति-रिलाह-तथेति । दूरेण द्यवर कर्मेलत्र कर्मण सकाशाद्धद्धि श्रेयस्करी भगवतोक्ता कर्म च बुद्धे सकाशादश्रेय-स्करमुक्त तथापि तदेव कर्म कर्मण्येवाधिकारसे मा फलेष्विति स्निग्ध भक्त च मा शति कुर्विति भगवान् प्रतिपादयति, तन्न कारणानुपलम्भाद्युक्तमतिकूरे कर्मणि भगवतो मन्नियोजनामिति यदर्जुनो ब्रवीति तच समुचयपक्षेऽनुपपन्न स्यादित्यर्थ ॥ १ ॥ यतु वृत्तिकारैरुक्त श्रीतेन स्नार्तेन च कर्मणा समुचयो गृहस्थाना श्रेय साधनमितरेषा स्नार्तेनैवेति भगवतोक्तमर्जुनेन च निर्वारितमिति तदेतद्ववद्ति-अथेति । तत्रापि तत्किमित्याद्युपालम्भवचनमनुपपन्न कर्म-मात्रसमुचयवादिनो भगवतो नियोजनाभावादिति दूषयति—तन्तिमिति । इतश्च प्रश्न समुचयानुसारी न भवती-

### ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )।

जनार्दन, कर्मणो निष्कामकर्मयोगापेक्षया बुद्धिः साख्यनिष्ठालक्षण ज्ञान ज्यायसी प्रशस्ततरा चेते तव मता तत्तर्हिं मा भैक्ष्यवृत्त्यापि तुष्यन्तं घोरे बन्धुवघाख्ये कर्मणि कि कुतो हेतोर्नियोजयसि पुनः पुनर्शुध्यस्त्रेति वदन् ॥ १॥ ४ मधसद्वनीव्याख्या।

लिषतिसद्धय इति ल तथाभूतो मयापि श्रेयोनिश्चयार्थ याच्यस इति नैवानुचितिमिति सबोधनाभिप्राय । कर्मणो निष्कामादिप बुद्धिरात्मतत्त्वविषया ज्यायसी प्रशस्ततरा चेद्यदि ते तव मता तत्तदा कि कर्मणि घोरे हिंसाद्यनेकायासबहुले मामितभक्त नियोजयि कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादिना विशेषण प्रेरयसि । हे केशव सर्वेश्वर, सर्वेश्वरस्य सर्वेष्टदायिनस्तव मा भक्त 'बिष्यस्तेऽह शाधि माम्' इत्यादिना लदेकशरणतयोपसचप्रति प्रतारणा नोचितेस्यभिप्रायः ॥ १ ॥ ननु

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तवानु चितिमिति सूचयति । यदि निष्कामकर्मण सकाशादिप बुद्धिर्शान श्रेष्ठ तवाभिमत तर्हि कसाद्धोरे हिंसाप्रधाने ऋरे कर्मणि मा स्वभक्त तसाद्युध्यखेलादिना नियोजयि प्रेरयसि । हे केशव, क ब्रह्मादिमनुकम्पार्थ गच्छतीति तथा सबोधयन्मामि स्वभक्त प्रति केशवो भव नतु जनार्दन इति द्योतयति ॥ १ ॥ ननु त्वया सैव ज्यायसी ममेति मद्राक्याविश्विता चेत्किमर्थमधुना प्रच्छसी-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

त्रबुध्यस्तित, तसादुत्तिष्ठेति च नारनार नदन्योरे हिंसात्मके कर्मणि मा नियोजयसि प्रवर्तयसि ॥ १ ॥ नतु 'धर्म्याञ्जि युद्धाच्छ्रेयोऽ-

### व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद् निश्चित्य येन श्रेयोऽहमामुयाम् ॥ २॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कथं युक्त वचन, किंचं — व्यामिश्रेणेति । व्यामिश्रेणेव यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवांस्तथापि मम मन्दबुद्धे व्यामिश्रमिव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन मम बुद्धि मोहयसीव । मम मन्दबुद्धि व्यामो- हापनयाय हि प्रवृत्तस्त्व तु कथं मोहयस्यतो ब्रवीमि बुद्धि मोहयसीव मे ममेति । त्व तु भिन्नकर्तृक- योर्जानकर्मणोरेकपुरुषानुष्ठानासंभव यदि मन्यसे तत्रैव सति तत्त्वयोरेक बुद्धि कर्म वेदमेवार्जुनस्य योग्य बुद्धिशक्त्यवस्थानुकपमिति निश्चित्य वद बृहि । येन ज्ञानेन कर्मणा वान्यतरेण श्रेयोऽहमाग्रयां प्राप्नुयाम् । यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतमिप ज्ञानं भगवतोक्तं स्यात्तत् कथं तयोरेकं वदेत्येकविषयैवार्जुनस्य शुश्रूषा स्यात्, नहि भगवतोक्तमन्यतरदेव ज्ञानकर्मणोर्वक्ष्यामि नैव द्वयमिति । येनोभय-

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

लाह—िकचेति । भगवतो विविक्तार्थवादित्वाद्युक्त व्यामिश्रेणेलादिवचनमिलाशङ्काह—यद्यपीति । यदि भग वहृचन सकीर्णमिव ते भाति तिह तेन त्वदीयबुद्धिव्यामोहनमेव तस्य विविश्वतमिति किमिति मोहयसीवेत्युच्यते तम्राह—ममिति । ज्ञानकर्मणी मिथो विरोधाद्यगपदेकपुरुषानजुष्ठेयतया भिन्नकर्तृके कथ्येते, तथाच तयोरन्यतरस्थिन्त्रेव त्व त्व नियुक्तो नतु ते बुद्धिव्यामोहनमभिमतमिति भगवतो मतमजुवदति—त्यं त्विति । तदेकमिलादिश्लोकार्थेन्नोत्तरमाह—तन्नेति । उक्त भागवतमत ससम्या परामृश्यते । एकमित्युक्तप्रकारोक्ति । एकमित्युक्तमेव स्फुटयति—बुद्धिमिति । निश्चयप्रकार प्रकटयति—इद्मिति । योग्यत्व स्पष्टयति—बुद्धीति । अस्य क्षत्रियस्य सतोऽन्त करण्यस्य देहकके समरसमारम्भावस्थायश्चेदमेव ज्ञान कर्म वानुगुणमिति निर्धार्थ बृहीत्यर्थ । निश्चित्यान्यतरोक्ती तेन श्रोतु श्रेयोवाप्ति फलमाह—येनेति । तदेकमिलादिवाक्यसाक्षरोत्थमर्थमुक्त्वा समुच्चयस्य शास्त्रार्थत्वाभावे तात्पर्यमाह—यदि हीति । गुणभूतमपीलादिना प्रधानभूतमि वेति विवक्षित । नत्भयप्राह्यसभवमात्मनो मन्य मानस्याज्ञीनस्थान्यतरविषया श्रुशूषा भविष्यति नेलाह—नहीति । यथोक्तभगवद्वचनामावे द्वयप्राह्यसभवज्ञुद्धा नात्यतरप्रार्थेना सभवतीत्याह—येनेति । निह तथाविध भगवद्वचन भवतेष्ट भगवत समुच्यवादित्वाङ्गीकारादत-

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।
नतु तव ज्ञाननिष्ठायामनिषकारात्कर्मैव कुर्विति त्वा ब्रवीमीत्याशङ्कचाह—व्यामिश्रेणिति । व्यामिश्रेणाविविक्तेन ।
इवशब्दो विविक्तेऽपि बुद्धिदोषाद्विविक्तता गृह्णामीति सूचयित तेन वाक्येन 'त्रैगुण्यविषया वेदा निस्नैगुण्यो भवार्जन' इति कविद्वेदिनिष्ठा त्याजयिस । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इति तामेव च श्राह्यसि । तथा 'निर्द्वन्द्वो नित्य-

#### ४ मधुसूदनीव्यारया ।

नाह कचिदिप प्रतारयामि किं पुनस्लामितिप्रयम् । ल तु किं मे प्रतारणाचिह्न पश्यसीति चेत्तत्राह—तव वचन व्यामिश्र न भवत्येव ममलेकाधिकारिकलिम्बाधिकारिकलिसेहाद्यामिश्र सकीर्णार्थमिव ते यद्वाक्य माप्रति ज्ञानकर्मनिष्ठाद्वयप्रति-पादक तेन वाक्येन ल मे मम मन्दबुद्धेर्वाक्यतात्पर्यापरिज्ञानाद्बुद्धिमन्त करण मोहयसीव भ्रान्त्या योजयसीव । परमकारिणकलात्त्व न मोहयस्येव । मम तु खाज्ञायदोषान्मोहो भवतीतीवशब्दार्थ । एकाधिकारिले विरुद्धयो समुच्चयानु-पपत्तेरेकार्थलामावेन च विकल्पानुपपत्ते प्रागुक्तेर्यद्यिकारिमेद मन्यसे तदैक माप्रति विरुद्धयोर्निष्ठयोरुपदेशायोगात्त ज्ञान वा कर्म वैकमेवाधिकारं मे निश्चित्य वद । येनाविकारनिश्चयपुर सरमुक्तेन लया मया चानुष्ठितेन ज्ञानेन कर्मणा

स्याशक्काह—द्या सिश्रेणेवेति । 'बुद्धा युक्तो यया' इस्यादिना कर्मप्रशसा, 'या निशा सर्वभूतानाम्' इस्यादिना ज्ञानप्रशसा, 'कर्मण्येवाधिकारसो' इस्यादिना मम कर्मण्येवाधिकारबोधन, 'त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन' इति ज्ञाननिष्ठाधिकारबोधन-मिस्येव व्यामिश्रेण कि श्रेष्ठ किमश्रेष्ठ क ममाधिकार क नेति सदेहोत्पादकेन वाक्येन । यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवास्तथापि मम मन्द्बुद्धेव्योमिश्रमिव भगवद्वाक्य प्रतिभातीतीवशब्दार्थ । मम बुद्धेमीहापनयार्थ हि प्रश्तस्त्व कथ मोहयस्यतो व्रवीमि

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते' इत्यादिना कर्मणोऽपि श्रष्ठत्वमुक्तमेनेत्याशङ्कषाइ—च्यामिश्रेणोति । कचित्कमैप्रश्चा कचिन्ज्ञानप्रशसेत्य व्यामिश्र सदेहोत्पादकमिव यद्वान्य तेन मे बुद्धि मतिम्रभयत्र दोलायिता कुवन्मोहयसीव । परमकारुणिकस्य तव मोहकत्व नास्त्येव तथापि आन्त्या ममैव भातीतीवशन्देनोक्त, अत उभयोर्मध्ये यद्भद्र तदेक निश्चित्य वदेति । यद्वा इदमेव श्रेय साधनमिति निश्चित्य येनानुष्ठितेन श्रेयो ७ अभिनवग्रताचार्यध्याख्या ।

श्री ॥ ज्यायसीति । ज्यामिश्रेणेति । कर्मोक्त ज्ञान च । तत्र न द्वयोः प्राधान्य युक्त अपितु ज्ञानस्य । तद्वलेन श्रपणीयस्य यदि

# श्रीभगवानुवाच । लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्राप्त्यसंभवमात्मनो मन्यमान एकमेव प्रार्थयते ॥ २ ॥ प्रश्नानुरूपमेव प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच लोकेऽसिन्नित । लोकेऽसिन् शास्त्रार्थानुष्ठानाधिकताना त्रैवर्णिकाना द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति-रजुष्ठेयतात्पर्य पुरा पूर्व सर्गादी प्रजाः सृष्ट्वा तासामभ्युद्यनि श्रेयसप्राप्तिसाधनं वेदार्थसंप्रदायमा-विष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वेद्वेनेश्वरेण । हेऽनद्यापाप, तत्र का सा द्विविधा निष्ठेत्याह—तत्र ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव योगस्तेन साख्यानामात्मविषयविवेकज्ञानवतां ब्रह्मचर्याश्रमादेव कृतसंन्यासानां वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चितार्थानां परमहंसपरिवाजकाना ब्रह्मण्येवावस्थिताना निष्ठा प्रोक्ता, कर्मयोगेन कर्मेव

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्तद्रभावादुक्तबुद्धा न युक्तान्यतरप्रार्थनेत्यर्थ ॥ २ ॥ समुचयविरोधितया प्रश्न व्याख्याय तद्विरोधित्वेनैव प्रतिवचनसुत्थापयित—प्रश्नेति । येय व्यवहारभूमिरुपकभ्यते तत्र त्रैवर्णिका ज्ञान कर्म वा शास्त्रीयमनुष्ठातुमधिक्रयन्ते ।
तेषां द्विधा स्थितिमैया प्रोक्तित पूर्वार्थं योजयित—लोकेऽस्मिन्निति । स्थितिमेव व्याकरोति—अनुष्ठेयेति । पूर्वं
प्रवचनप्रसङ्ग प्रदर्शयन्प्रवक्तार विश्वनिष्टि—सर्गादाविति । प्रवचनस्यायथार्थत्वशङ्कां वारयित—सर्वेञ्चनेति ।
अर्जुनस्य भगवदुपदेशयोग्यत्व सूचयित—अनचेति । निर्धारणार्थे तत्रेति सप्तमी । ज्ञान परमार्थवस्तुविषय तदेव
योगशब्दित युज्यतेऽनेन ब्रह्मणेति न्युत्पत्तेस्तेन । निष्टेत्यनुवर्तते । उक्तज्ञानोपायमुपदिदिश्च साख्यशब्दार्थमाह—
आत्मेति । तेषामेव कर्मनिष्ठत्व व्यावर्तयित—ब्रह्मचर्येति । तेषां जपादिपारवक्ष्येन श्रवणादिपराञ्चस्त्रत्व पराकरोति—वेदान्तेति । उक्तविशेषणवतां मुख्यसंन्यासित्वेन फळावस्थत्व दर्शयित—परमहसेति । कर्म वर्णाश्रमविहित धर्माख्य तदेव युज्यते तेनाभ्युदयेनेति योगस्तेन निष्टा कर्मिणा प्रोक्तेस्रजुवङ्ग दर्शयद्वाह—कर्मेवेत्यादिना ।

३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्षती)।
सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्मवेति' निवृत्तिमार्गमुपिदशसि । 'धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस न विद्यते' इति
प्रवृत्तिमप्युपिदशसि । नह्येकेन मया युगपदुभय स्थितिगतिवद्नुष्ठातु शक्यम् । अतो मे मम बुर्द्धि मोहयसीव
वस्तुतस्तु मम मोह नाशियतु प्रवृत्तोऽसीतीवशब्देनोच्यते । तत्त्योर्मच्ये यदेक प्रधान मद्योग्य तिन्नश्चित्य वद्
येनानुष्ठितेनाह श्रेयः कल्याणमामुयाम् ॥ २ ॥ अत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच—लोकेऽस्निन्निति । पुरा पूर्वाच्याये मया
निष्ठा एकैव प्रोक्ता परंतु सा द्विविधा द्विप्रकारा । एकसा एव ब्रह्मनिष्ठायाः प्रकारद्वयमुक्तमधिकारिमेदेन नतु
४ मधसदनीव्याख्या ।

वैकेन श्रेयो मोक्षमहमाप्रुया प्राप्तुं योग्य स्याम् । एव ज्ञानकर्मनिष्ठयोरेकाधिकारिले विकल्पसमुच्चययोरसंभवादधिकारिमे-दज्ञानायार्जनस्य प्रश्न इति स्थितम् । 'इहेतरेषा कुमत समस्तं श्रुतिस्मृतिन्यायबलाश्विरस्तम् । पुनः पुनर्भाष्यकृतातियद्भादतो न तत्कर्तुमह प्रवृत्त ॥ भाष्यकारमतसारदर्शिना प्रन्थमात्रमिह योज्यते मया । आशयो भगवत प्रकाश्यते केवल खवनसो विद्यु-द्वये ॥' एवमधिकारिमेदेऽर्जुनेन पृष्टे तदनुक्षप प्रतिवचन श्रीभगवानुवाच—अस्मिन्नधिकारिलाभिमते लोके ग्रुद्धाग्रुद्धान्त -करणमेदेन द्विविधे जने द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिर्श्वानपरता कर्मपरता च पुरा पूर्वाध्याये मया तवात्यन्तहितकारिणा

५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

बुद्धि मोहयसीय म इति । भिन्नकर्तृकयोर्शानकर्मणोरेकपुरुषानुष्ठानासमय यदि ल मन्यसे तर्हि तयोर्भध्ये एक ज्ञानं वा कर्म वा इदमेव तव योग्यमिति निश्चिख वद, येन ज्ञानकर्मान्यतरेण श्रेयो मोक्षमहं प्राप्तुयामित्यर्थ ॥ २ ॥ अर्जुनप्रश्नानुरूपमुत्तरं श्रीभगवानुवाच — लोक इति । लोकेऽसिमञ्चास्त्रोक्तानुष्ठानाधिकृते त्रैवर्णिके जने ग्रुद्धाग्रुद्धान्त करणत्या द्विविधे द्विविधा उपायोपेयमेदेन द्विप्रकारा निष्ठाऽनुष्ठेयतात्पर्य पुरा सर्गादौ मया सर्वज्ञेनेश्वरेण प्रजा स्टष्ट्वा तासामभ्युदयनि श्रेयससाधनवेदार्थ६ श्रीधरीक्याख्या ।

मोक्षमहमामुयां प्राप्त्यामि, तदेवैक निश्चिल वदेलर्थं ॥ २ ॥ अत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच — छोकेऽसिमिति । अयमर्थं । यदि भया परस्परनिरपेक्ष मोक्षसाधनत्वेन कसैकानयोगरूप निष्ठाद्रयमुक्त स्थात्तर्हि द्रयोर्भध्ये यद्भद्र तदेक वदेति त्वदीयप्रश्न संगच्छेत, न

कर्मणां 'बुद्धियुक्तो जहातीह' इत्यादिनयेन सूछतएव तर्हि कर्मणा किं प्रयोजनिमति प्रश्नाभिप्राय ॥ २ ॥ श्रीमगवास्तूत्तर ददाति---लोके-इक्किति । लोके एवा द्वयी गतिः प्रतिद्धा-साल्याना ज्ञान प्रधान, योगिना च कर्मेति । मया तु सैकेव निष्ठोक्ता । ज्ञानिकयामयस्वात्सवि-

#### १ श्रीमञ्जांकरमाष्यम्।

योगः कर्मयोगस्तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणा निष्ठा प्रोक्तेत्यर्थः। यदि चैकेन पुरुषेणैकसौ पुरुषा-र्थाय ज्ञान कर्म च समुच्चित्यानुष्ठेयं भगवतेष्टमुक्तं वक्ष्यमाण वा गीतासु वेदेषु चोक्तं कथमिहार्जुना योपसन्नाय प्रियाय विशिष्टभिन्नपुरुषकर्तके एव ज्ञानकर्मनिष्ठे न्यूयात्। यदि पुनर्र्जुने ज्ञानं कर्म च

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

एव प्रतिवचनवाक्यस्थान्यक्षराणि स्थाख्याय तस्यैव तात्पर्यार्थं कथयति—यदि चेति । इष्ट्सापि दुवेंधित्वमाशङ्काह—उक्तमिति। ज्ञानस्यापि मूळविकळतथा विश्रमत्वमाशङ्काह—चेदेष्टिवति । तस्याशिष्यत्वबुच्चान्यथाकथनिमत्याशङ्काह—उपसन्नायेति। तथापि तस्मिन्नौदासीन्यादन्यथोक्तिरित्याशङ्काह—प्रियायेति। वविति च
भिन्नपुरुषकर्तृकं निष्ठाद्वयं तेन समुच्चयो भगवदभीष्ट शास्त्रार्थों न भवतीति शेष । नन्वर्जुनस्य प्रेक्षापूर्वकारित्वाष्ट्राः
नक्षम्भवणानन्तरमुभयनिर्देशानुपपत्था समुच्चयानुष्ठान सपत्स्यते तस्यतिरिक्तानां तु ज्ञानकर्मणोर्भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्व
श्रुत्वा प्रत्येक तदनुष्ठान भविष्यतीति भगवतो मत कल्प्यते तस्यार्जुनेऽनुरागातिरेकादितरेषु च तदभावादिति
वन्नाह—यदि पुनरिति। अप्रमाणभूतत्वमनासत्वम् । नच भगवतो रागादिमक्त्वेनानासत्व युक्त 'सम सर्वेषु भूतेषु

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

त्रवापासये परस्परिनरपेक्षमार्गद्वयमुक्तिमिति मावः । हेऽनघ विग्रुद्धान्तःकरण, मद्रचनसार्थ सम्यगाठोचयेत्यर्थः । तदेव प्रकारद्वयमाह्—ज्ञानयोगेनेति । साख्याना प्रकृतिपुरुषयोविविक्तत्व जानतामात्मानात्मविवेकज्ञानवता ज्ञानार्थ युज्यते इति ज्ञानयोगः ज्ञानोपायो वेदान्तश्रवणमननिदिध्यासनात्मकस्तेन ज्ञानयोगेन त्रव्धणि निष्ठा परिस्माप्तिं साख्याः प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । योगिना 'सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते' इत्युक्तलक्षणयोग-वता कर्मयोगेन सध्योपास्नविनिर्विकत्यकसमाध्यद्वष्ठानिम्हं कर्मयोगपदार्थः तेन योगिनो त्रव्यनिष्ठा प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । अय मावः—इहं जन्मि जन्मान्तरे वा ईश्वरप्रीत्यर्थमनुष्ठितैः कर्मिमिर्विग्रुद्धसत्त्वो विवेकवैराग्यश्चमादिषद्वेपेतो सुमुक्षुः प्रत्यक्प्रवणिक्तः श्रवणमननाम्यामेव कृतकृत्वो भवति, स चेच्छ्रवणादेः प्रागसमाहितिचिक्तसिर्हि निदिध्यासनमस्यापेक्षितम्, अत्यव 'सहकार्यन्तरिविधः पक्षेण' इति सूत्रकृता निदिध्यासनस्य पाक्षिकत्वमुक्त सोऽय साख्यमार्गः । तथा सर्वाणि कर्माणि परमगुरावर्पयञ्शवणमननात्मक विचारमन्तरेणेव केवल श्रद्धामात्रात्रतीचो निर्विशेषत्रव्यक्त्रपत्व ग्रख्याक्यते निश्चित्यासमावनादिदोषरिहत आचार्यान्तिर्ग्रुणत्रद्धोपास्तिप्रकारमधिगम्य कर्मिच्छित्रेषु समाध्यभ्यास कुर्विनिष्कल प्रत्यगात्मस्वरूप साक्षात्करोति सोऽय योगमार्गः तेन कहापोहकौशकं येषामित्त ते साख्याः, येषा तन्नास्ति ते योगिन इति । अत इय द्विप्रकार निष्ठा नतु है निष्ठे इति अमितव्यम् । यथोक्त विस्थेन 'द्वौ क्रमी चित्तनाञ्चस योगो ज्ञान च राघव । योगो वृत्तिनिरोघो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्यः कस्यचिवोगः कस्यचित्तत्वनिश्चयः । प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः श्विवः ॥' इति । चित्तादर्शनोपलक्षितस्य कस्यचिवोगः कस्यचित्तत्विन्यस्यः । प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः श्विवः ॥' इति । चित्तादर्शीनोपलक्षितस्य

ध मधुस्दनीब्याख्या।
प्रोक्ता प्रकृषेण स्पष्टललक्षणेनोक्ता । तथा चाधिकार्येक्यशङ्कया माग्लासीरिति भाव । हे अनघ अपापेति सबोधयष्टु-पदेशयोग्यतामर्जुनस्य स्चमति । एकैव निष्ठा साध्यसाधनावस्थामेदेन द्विप्रकारा नतु द्वे एव खतन्त्रे निष्ठे इति कथितु निष्ठेत्येकवचनम् । तथाच वक्त्यति 'एक साख्य च योग च य पश्यति स पश्यति' इति । तामेव निष्ठां द्वैविध्येन दर्शयति— साख्येति । संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्ता प्राप्तवता ब्रह्मचर्यादेव क्रतसन्यासाना वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाना शानभूमिमारूढाना द्युद्धान्त करणाना साख्याना ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते ब्रह्मणानेनेति व्युत्पत्या योगस्तेन निष्ठोक्ता 'तानि सर्वाणि सयम्य

५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

सप्रदायमाविष्कुर्वता प्रोक्ता । यद्तुं पुरा पूर्वां ध्याय इति भाष्यविरुद्ध वर्णयन्ति तन्न । प्रोक्तित्येतावतैव निर्वाहे लोकेऽस्मिन्नित्यस्य पुरेत्यस्य च वैयर्ध्यप्रसङ्गात् । 'इम विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्' इति वश्यमाणेन भाष्योक्तार्थस्य स्पष्टप्रतिपादकेन मूलेन विरोधान्त । हे अन्येति सबोधयन् भविन्तिशुद्धार्थमेव ला स्वधमें नियोजयामि न खार्थमिति ध्वनयति । निष्ठायाः प्रकारविभाग- माह—न्नानेति । युज्यते ब्रह्मणानेनेति योग ज्ञानमेव योग ज्ञानयोग तेन साख्याना चित्तशुद्धात्मानात्मविषयविवेकज्ञानवता ।

तु मया तथोक्त किंतु दाभ्यामेकैन ब्रह्मनिष्ठोक्ता । गुणप्रधानभूतयोस्तयो स्वातत्र्यानुपपत्ते । पकस्या पन तु प्रकारमेदमात्रमधिकार-मेदेनोक्तमिति । अस्मिन् शुद्धाशुद्धान्त करणतया द्विविषे छोकेऽधिकारिजने द्वे विधे प्रकारी यस्या सा द्विविधा निष्ठा मोक्षपरता पुरा पूर्वाध्याये मया सर्वेक्केन प्रोक्ता स्पष्टमेवोक्ता । प्रकारद्वयमेव निर्दिशति । सांख्यानां शुद्धान्त.करणानां बानभूमिकामारूढानां बानपरि-

१ श्रीधरः, मधुसूदनः, नीलकण्डसः

# न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४॥

२ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

द्वयं श्रुत्वा खयमेवानुष्ठास्यत्येषां तु भिन्नपुरुषानुष्ठेयतां वक्ष्यामीति मतं भगवतः कल्येत तदा रागद्वेषवानप्रमाणभूतो भगवान्कल्पितः स्यात् । तज्ञायुक्त, तसात् क्षयापि युक्त्या न समुज्ञयो ज्ञानकर्मणोः ॥ ३ ॥ यद्र्जुनेनोक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेस्तज्ञ स्थितमनिराकरणात् । तस्याश्च ज्ञानिन्ष्ठायाः संन्यासिनामेवानुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्ववज्ञनाञ्च भगवत एवमेवानुमतिनिति गम्यते । मां च बन्धकारणे कर्मण्येव नियोजयसीति विषण्णमनसमर्जुनं कर्म नारभ इत्यवंमन्वानमाळक्ष्याह

२ आनम्द्रगिरिष्याख्या ।

तिष्ठन्तम्' इत्यादिविरोधादित्याह—तद्येति । निष्ठाद्वयस्य भिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वनिर्देशफलमुपसंहरति—तस्मादिति ॥ ३ ॥ किमिति भगवता बुद्धेर्ज्यायस्त्व ज्यायसी चेदित्यन्नोक्तमुपेक्षितिमिति तन्नाह—यद्र्जुनेनेति । किंच ज्ञानिन्छाया संन्यासिनामेवाधिकारो भगवतोऽभिन्नेतोऽन्यथा तदीयविभागवचनविरोधादिति विभागवचनसामर्थ्यसिद्धमर्थनाह—तस्याश्चेति । तर्हि विभागवचनानुरोधाद्र्जेनस्याप सन्यासप्विकाया ज्ञाननिष्ठायामेवाधिकारो भविष्यति नेत्याह—मां चेति । बुद्धेर्ज्यायस्त्वमुपेत्यापीति चकारार्थं । अर्जुनमालद्वय भगवानाहेति सबन्ध । अन्तरेणापि कर्माणि अवणादिभिर्ज्ञानावाहिर्मविष्यतीति परबुद्धिमनुरुष्य विद्यनिष्टि—कर्मेति । विभागवचनवशाद्समुच्चयश्चे-

ब्रह्मसाक्षात्कारस द्वौ क्रमौ । चित्तादेर्मिश्यात्वपक्षे ज्ञानमेव । यथा रज्जूरगादिसम्यगवेक्षणेनैव नश्यति तद्वत् । तस सत्यत्वपक्षे योग एव । यथा सत्य उरगो मन्नादिना निरुद्धप्रचार स्वयमेव नश्यति तद्वचित्तमपि योगेन निरु-ध्यमान नश्यति । तस्य निरन्वयोच्छेदस्तु प्रारब्धकर्मान्ते पक्षद्वयेऽपि तुल्य इति ॥ ३ ॥ अनयो प्रकारयो-रङ्गाङ्गिभावमाह—न कर्मणाभिति । कर्मणा यज्ञादीनामनारम्भादननुष्ठानान्नेष्कर्म्ये ज्ञाननिष्ठा नाश्चते न प्राप्नोति । ४ मञ्जसूदनीव्याख्या ।

युक्त आसीत मत्पर ' इत्यादिना । अग्रुद्धान्त करणाना तु ज्ञानभूमिमनाक्त्वाना योगिना कर्माधिकारयोगिना कर्मयोगेन कर्मैंव युज्यतेऽन्त करणग्रुद्धानिनेति व्युत्पत्त्या योगस्तेन निष्ठोक्तान्त करणग्रुद्धिद्वारा ज्ञानभूमिकारोहणार्थ 'धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते' इत्यादिना । अतएव न ज्ञानकर्मणो समुचयो विकल्पो वा किंतु निष्कामकर्मणा ग्रुद्धान्त करणाना सर्वकर्मसन्यासेनैव ज्ञानमिति चित्तग्रुद्धाग्रुद्धिक्यावस्थामेदेनैकमेव लाप्रति द्विवधा निष्ठोक्ता 'एषा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोंगे लिमा ग्रुणु' इति । अतो भूमिकामेदेनैकमेव प्रत्युभयोपयोगाकाधिकारमेदेऽप्युपदेशवैयथ्येमित्यमित्राय । एतदेव दर्शयितुमग्रुद्धित्तस्य चित्तग्रुद्धिपर्यन्त कर्मानुष्ठान 'न कर्मणामनारम्मात्' इत्यादिम 'मोघ पार्थं स जीवति' इत्यन्तिश्चयो-दर्शामर्दर्शयति । ग्रुद्धिचत्तस्य तु ज्ञानिनो न किंचिदिप कर्मापेक्षितमिति दर्शयति 'यस्त्वात्मरिते' इति द्वाभ्याम् । 'तस्मान्दस्य तु बन्धहेतोरिप कर्मणो मोक्षहेतुल सत्त्वग्रुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण सभवति फल्यभिसिधिग्रहित्यरूपक्षोग्रुखेनैव कर्माणि कुर्वजन्त करणग्रुद्धा ज्ञानधिकारी भविष्यसीति यावद्ध्यायसमाप्ति विद्यति भगवान् ॥ ३ ॥ तत्र कारणामावे कर्माण्य कर्मणा—'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषनित यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुत्यात्मज्ञाने ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

निष्ठा स्थिति प्रोक्ता । चित्तशुद्धिद्वारा युज्यतेऽनेन ज्ञानेनेति योग कर्मैन योग कर्मयोग तेन योगिनामशुद्धान्त करणाना कर्मिणा मया निष्ठा प्रोक्तित्यर्थं ॥ ३॥ 'तिहंक कर्मिण घोरे मा नियोजयित केशन' इत्युक्तवन्त खिन्नचित्तमर्जुन कर्मे न कर्तव्यमित्येवमन्वान-मालक्ष्याह—नेति । यद्वा निष्ठेत्येकवचनेन स्चित कर्मनिष्ठाया ज्ञानिष्ठाप्राप्तिहेतुलेन पुरुषार्थसाधनल, ज्ञाननिष्ठाया कर्म-६ श्रीवरीक्याक्या ।

पाकार्थं ज्ञानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा ब्रह्मपरतोक्ता 'तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्पर ' इत्यादिना । सांख्यभू-मिकामारुरुक्षूणां त्वन्त करणशुद्धिद्वारा तदारोहार्थं तदुपायभूतकर्मयोगाधिकारिणां योगिनां कर्मयोगेन निष्ठोक्ता 'धर्म्यांदि युद्धाच्छ्रे-योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते' इत्यादिना । अतप्रव विक्तशुष्टशुद्धिरूपावस्थामेदेनैव दिविधापि निष्ठोक्ता 'प्रवा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रणु' इति ॥३॥ अत सम्यक् विक्तशुद्धर्थं क्षानोत्पत्तिपर्यन्त वर्णाक्षमोचितानि कर्माणि कर्तव्यानि । अन्यथा चिक्तशुद्धभावेन क्षानानुत्पत्तित्याह्य कर्मणामिति । कर्मणामनारम्भादननुष्ठानान्नैष्कर्म्यं क्षान नाश्चते नामोति । ननु च 'प्रवमेव प्रवाजिनो छोकसी-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । रवस्त्रेति भावः ॥ ३ ॥ तथाहि-न कर्मणामिति । तहि कश्चिदिति । ज्ञान कर्मणा रहित न भवति । कर्म च कौशकोपेत ज्ञानरहित न

भगवान् न कर्मणामनारम्भादिति । अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परिवरोधादेकेन पुरुषेण युगपद्-जुष्ठातुमशक्यत्वे सतीतरेतरानपेक्षयोरेव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्व न स्नातन्वयेण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलञ्घात्मिका सती स्नातन्वयेण पुरुषार्थहेतु-रन्यानपेक्षेत्येतमर्थ दर्शयिष्यन्नाह भगवान् । न कर्मणामनारम्भाद्प्रारम्भात् कर्मणा क्रियाणा यज्ञा-दीनामिह जन्मनि जन्मान्तरे वातुष्ठितानामुपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन सत्त्वशुद्धिकारणाना तत्कारणत्वेन

२ आन दगिरिज्यारया।

दुभयोरिप ज्ञानकर्मणो स्वातक्र्येण पुरुषार्थहेतुत्वमन्यथा कर्मवर्ज्ञानमि न स्वातक्र्येण पुरुषार्थं साध्येदिलाशक्क्र्य सबन्धान्तरमाह—अथवेति । ति ज्ञानिष्ठापि कर्मेनिष्ठाविष्ठाश्वात्वाविशेषात्र स्वातक्र्येण पुरुषार्थहेतुरिति समुचय सिद्धिरिलाशक्क्र्याह—ज्ञाननिष्ठा तिविति । निह रज्ञुतस्वज्ञानमुत्पन्न फलसिद्धौ सहकारिसापेक्षमालक्ष्यते । तथेदमिप चोत्पन्न मोक्षाय नान्यद्पेक्षते तदाह—अन्येति । 'यस्य चैतत्कर्म' इति श्रुताविव कर्मशब्दस्य क्रियमाणवस्तु-विषयत्वमाशक्क्र्य व्याच्ये—क्रियाणामिति । ताश्च निल्यनैमित्तिकत्वेन विभजते—यज्ञादीनामिति । अस्मिन्नेच जन्मन्यनुष्ठिताना कर्मणा चिद्वग्रुद्धिद्वारा ज्ञानकारणत्ये ब्रह्मचारिणा कृतो ज्ञानोत्पत्तिजन्मान्तरकृताना कर्मणा वा तथात्वे गृहस्थादीनामिहिकानि कर्माणि न ज्ञानहेतव स्युरिलाशक्क्र्यानियम दर्शयति—इहेति । नेमानि सन्तग्रुद्धि-कारणान्युपात्तदुरितप्रतिबन्धादिलाशक्क्र्याह—उपात्ति । तिई वावतेव कृतार्थाना कृतो ज्ञाननिष्ठाहेतुत्व तन्नाह—

३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)।

'विविदिषन्ति यज्ञेन' इति श्रुत्या यज्ञादीना विद्याज्ञत्वेन विधानात् । ननु सन्प्रत्ययप्राधान्यात्कर्मणा विविदिषाज्ञत्वमत्र गम्यते । तेन विविदिषाया यज्ञादिना सिद्धायाम् 'एतमेव प्रव्राजिनो ठोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति' इति श्रुते,
प्रव्रज्यारूपमेव नैष्कर्म्यमिह् ज्ञाननिष्ठासाधन प्राह्यम् । न ज्ञान नैष्कर्म्यसिद्धि परमामित्यादाविवात्र तद्घाहकस्य परमत्विवेषणसामावात् । ननु कर्मयोगजनितिचित्तज्ञुद्ध्यमावे केवलात्सन्यासात्सिद्धि समिधगच्छतीति योजनाया विप्रकृष्टयोर्ज्ञानकर्मणो समुच्चयासभवस्यामीष्टस्य सिद्धेः किमिति नैष्कर्म्यशब्देन निष्ठा गृष्ठात इति चेत्सत्यम् । गुणे कर्म
कार्यत इति वाक्यरोषार्थेगुण्यहेतुक मुख्य ज्ञानमेवेह नैष्कर्म्यपदार्थो नतु प्रव्रज्या । विविदिषनित यज्ञेनेत्यत्रापि
जिगमिषत्यश्चेन जिघासत्यसिनेत्यादाविव नृतीयान्तस्य धात्वर्थेनैवान्वयादश्चादीना गमनादाविव यज्ञादीना वेदन एवान्वयो ज्ञेय । एतमेवेति श्रुतिस्तु विविदिषासन्यासाभिप्रायेण प्रवृत्ता । 'एव वैतमात्मान विदित्वा त्राह्यणा पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरन्तिः इति ज्ञानपरिपाकार्थस्य जीवन्सुक्तिसुखार्यस्य
वा याज्ञवल्क्यादिभिरनुष्ठितस्य विद्वत्सन्यासस्यापि शास्त्रे दर्शनात् । असन्यासिनो ज्ञानमेव नोत्पद्यत इति प्राचामाग्रहो विक्षेपककर्मत्यागरूपसन्यासविषयो नतु काषायपरिधानमात्रविषयः । गार्गीव्याधवासिष्ठादीनामतथाविधानामिष
ज्ञानोत्यत्यगमादित्यास्ता तावत् । कर्मभिरशोधितचित्तस्य मन्दबुद्धे रागद्वेषादिगस्तसात्मानात्मविकेद्वारा चित्तरोधद्वारा वा नैष्कर्म्यप्राप्तिर्नास्तिति पूर्वार्वार्थः । ननु 'अभय सर्वभूतेश्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्' इति केवलात्कर्भसन्यासादिपि नैष्कर्म्यसिद्धिः स्वर्यते तत्कथसुच्यते न कर्मणामनारम्मान्नैष्कर्म्यमस्तिति तत्राह—नन्यति । कर्मज-

ध मधुस्द्रनीव्याख्या।
विनियुक्तानामनारम्भाद्ननुष्ठानािकत्तशुद्धभावेन ज्ञानायोग्यो बहिर्भुख पुरुषो नैष्क्रम्यं सर्वकर्मशूत्यल ज्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत्, नाश्चते न प्राप्नोति । ननु 'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्त प्रवजन्ति' इति श्चते सर्वकर्म-सन्यासादेव ज्ञाननिष्ठोपपत्ते कृत कर्मभिरित्यत आह—नच सन्यसनादेव चित्तशुद्धिविना कृतात्सिद्धि ज्ञाननिष्ठालक्षणा

५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

निष्ठोपायलब्धस्तरपायासु स्वातस्त्रयेणैव पुरुषार्थहेतुस्व च स्फुट वक्तुमारभते—नेत्यादिना । कर्मणा 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहोन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुस्या 'ज्ञानमुत्पवते पुसा क्षयात्पापस्य कर्मण । यथादर्शतलप्रस्ये परय-स्वात्मानमात्मिन' इति स्मृत्या 'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्चतेरि'ति न्यायेन च चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानोपायलेन विहितानामकरणात् नैष्कर्म्यं कर्मश्चत्यस्य ज्ञानयोगेन निष्ठा पुरुषो नाश्चते न प्राप्नोति किंतु तेषामारम्भात्प्राप्नोतीस्थर्थ । नतु 'अमय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्क-र्म्यमाचरेत्' इसादौ कर्तव्यकर्मसन्यासादिप नैष्कर्म्यप्राप्ति श्रूयतेऽतसदिर्थन कि कर्मारम्भेणेति चेत्तत्राह—नेति । नच सन्यइ श्रीषरीव्याख्या ।

स्मन्त प्रव्रजन्ति' इति संन्यासस्य मोक्षाङ्गत्वश्चते सन्यासादेव मोक्षो भविष्यतीति किं कर्मिमिरित्याशङ्कारितम्—नचेति । नच न्नित्तशुद्धि

७ अभिनवगुताचार्यव्या । अवति इत्येकमेव वस्तु ज्ञानकर्मणी । तथाचोक्त~'न कियारहित ज्ञान न ज्ञानरहिता क्रिया । ज्ञानकियाविनिष्पन्न आचार्य पछुपाझहा ॥'

# निह कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

च ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतूना 'ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथाद्रशतलप्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि' इत्यादिसारणादनारमभादनन्यानान्नैष्कर्म्य निष्कर्मभाव कर्मशून्यता ज्ञान योगेन निष्ठा निष्क्रियात्मखरूपेणैवावस्थानसिति यावत् । पृष्ठवो नाश्रते न प्राप्नोतीत्यर्थ । कर्मणा-मनारम्भान्नेष्कम्यं नाश्चन इति वचनात्तद्विपर्ययात् तेषामारम्भान्नेष्कम्यमश्चत इति गम्यते । कस्मा त्पुन' कारणात्कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यं नाश्चत इति । उच्यते, कर्मारम्भस्येव नैप्कम्योंपायत्वात । नद्यपायमन्तरेणोपेयप्राप्तिरस्ति । कर्मयोगोपायत्व च नैष्कर्म्यळक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुताविह च प्रतिपादनात् । श्रुतौ तावत्प्रकृतस्यात्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन 'तमेतं वेदान्वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्षेन' इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्व प्रतिपादितम् । इहापि च 'संन्यासस्तु महाबाहो दु खमामुमयोगतः । योगिन कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यस्त्वातमगुद्धये', 'यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्' इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । नतु च 'अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाच रेत्' इत्यादौ कर्तव्यकर्मसन्यासादपि नैश्कर्म्यप्राप्ति दर्शयति । लोके च कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यसिति प्रसिद्धतर अतश्च नैष्कर्म्यार्थिनः कि कर्मारम्भेणेति प्राप्तमत आह-नच सन्यसनादेवेति । नापि संन्यसनादेव केवलात्कर्मपरित्यागमात्रादेव ज्ञानरहितात्सिहि नैष्कर्म्यलक्षणा ज्ञानयोगेन निष्ठा न समिधगच्छति न प्राप्नोति ॥ ४ ॥ कस्मात् पून कारणात्कर्म सन्यासमात्रादेव ज्ञानरहितात्सिद्धि

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

तत्कारणत्वेनेति । कर्मणा चित्तकुद्धिद्वारा ज्ञानहेतुरवे मानमाह-ज्ञानिसिति । अनारम्भशब्दस्योपक्रमविपरीत-विषयत्व व्यावर्तयति - अननुष्ठानादिति । निष्कर्मण सन्यासिन कर्मज्ञान नैष्कर्म्यमिति व्याचष्टे - निष्कर्मेति । कर्माभावावस्था व्यवच्छिनति - ज्ञानयोगेनेति । तस्या साधनपक्षपातित्व व्यावर्तयति -- निष्क्रियेति । कर्मानुष्टा नोपायलब्धा ज्ञाननिष्ठा स्वतन्त्रा प्रमर्थहेत्तरिति प्रकृतार्थसमर्थनार्थं व्यतिरेकवचनस्यान्वये पर्यवसान मत्वा व्याचष्टे-कर्मणामिति । तद्विपर्ययमेव व्याचष्टे—तेषामिति । उत्तेऽर्थे हेतु पृच्छति—कस्मादिति । जिज्ञासित हेतुमाह-उच्यत इति । उपायत्वेऽपि तदभावे कृतो नैष्कर्म्यासिद्धिरित्याशक्क्याह-नहीति । ज्ञानयोग प्रति कर्मयोगस्यो पायत्वे श्रतिस्मृती प्रमाणयति-कर्मयोगेति । श्रीतमुपायोपेयत्वप्रतिपादन प्रकटयति-श्रताविति । यत्त गीता-शास्त्रे कर्मयोगस्य ज्ञानयोग प्रत्युपायत्वोषपादन तदिदानी मुदाहरति - इहापि चेति । न कर्मणामित्यादिना पूर्वार्ध व्याख्यायोत्तरार्धं व्याख्यातुमाशङ्कयति—नन्त्रिति । आदिशब्देन 'शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्च ', 'सन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा ' इत्यादि गृह्यते । तत्रेव छोकप्रसिद्धिमनुकूलयति—छोके चेति । प्रसिद्धतर 'यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते । निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेति दु खमण्वपि' इत्यादिदशनादिति शेप । छौक्किवैदिकप्रसिद्धिभ्या सिद्धमर्थमाह-अतश्चेति । तत्रोत्तरःवेनोत्तरार्धमवतार्य व्याकरोति-अत आहेत्यादिना । एवकारार्थमाह-केवळादिति । तदेव स्पष्टयति—कर्मेति । उक्तमेव नजमनुकृत्य कियापदेन सगति दर्शयति—न प्राप्नोतीति ॥ ४ ॥ उक्तेऽथे बुभुत्सित हेतु वक्तुमुत्तरश्लोकमुत्थापयति-कस्मादिति । कस्मान्न कर्मसन्यासादेव सिद्धिमधिगच्छ-३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्धरी)।

चित्तग्रुद्ध्यभावे कृताद्पि सन्यासान्न मोक्षसिद्धि । उदाहृतस्मृतिस्तु चित्तग्रुद्धिपूर्वकसन्यासाभिप्राया । निह रागादिग्रस्त मर्वभूतेभ्य, सर्वात्मनाऽभय दात्मीष्टे अतो युक्तमुक्त नच सन्यमनादेवेति ॥ ४ ॥ एतदेव प्रपञ्चयति -- नहीति । ४ मधुसूदनीव्याख्या।

सम्यक्फलपर्यवसायित्वेन नाधिगच्छति नैव प्राप्नोतीत्यर्थ । क्मंजन्या चित्तशुद्धिमन्तरेण सन्यास एव न सभवति यथा-कथिचदौत्सक्यमात्रेण कृतोऽपि न फलपर्यवसायीति भाव ॥ ४ ॥ तत कर्मजन्यग्रुख्यभावे बहिर्मुख —हि यस्मात्क्षण-५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

मनात्कर्भत्यागमात्रात् ज्ञानग्रन्यात्सिद्धिं नैष्कर्म्यळपणा प्राप्नोतीत्यर्थ ॥४॥ तत्र हेलाकाह्नायामाह—नहीति । हि यस्मात्मिश्व ६ श्रीधरीब्यारया।

विना कृतात्सन्यसनादेव ज्ञानक्रूयात्सिद्धि मोक्ष समिथगच्छित प्राप्तोति ॥४॥ कर्मणा च सन्यासस्रेष्यनासक्तिमात्र न त स्वरूपेणा-

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या । इति ॥ ४ ॥ तस्त्राज्ज्ञानान्तर्निति कर्मापरिहार्यम् । यत परवश्यव कायवाङ्मनसा परिस्पन्दात्मकत्वाव्वस्य किचित्करोति ॥ ५ ॥ कम-

भ॰ गी॰ १९

### कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सारत्। इन्द्रियार्थान्विमृहात्मा मिध्याचारः स उच्यते॥ ६॥

१ श्रीमच्छावरसाध्यस्।

नैक्कर्यलक्षणां पुरुषो नाधिगच्छतीति हेत्वाकाङ्कायामाह—नहीति । न हि यसात् क्षणमि काल जातु कदाचित् कश्चित्तिष्ठत्यकर्महत् सन् । कसात् कार्यते हि यसाद्वश प्व कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिकः प्रकृतितो जातैः सत्वरजस्तमोभिगुणैः। अञ्च इति वाक्यशेषः। यतो वक्ष्यति 'गुणैयों न विवाल्यते' इति । साख्याना पृथकरणादज्ञानामेव हि कर्मयोगो न क्षानिनाम्। ज्ञानिना तु गुणैरचा ल्यमानानां सत्वश्चलनाभावात्कर्मयोगो नोपपद्यते। तथाच व्याख्यात वेदाविनाशिनमित्यत्र॥ ५॥ यस्त्यनात्मक्ष्मोहितं कर्म नारभत इति तदसदेवत्याह—कर्मेन्द्रयाणीति। कर्मेन्द्रयाणि हस्तादीनि

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तिति पूर्वण सबन्ध । कदानित्क्षणमात्रमपि न कश्चिद्दर्मकृतिष्ठतीत्वत्र हेतुत्वेनोत्तरार्धं व्याचष्टे—कसादिति । सर्घशब्दाव्ज्ञानवानपि गुणरवश सन् कर्म कार्यते तत्रश्च ज्ञानवत संन्यासवचनमनवकाश स्यादित्याशङ्काह—अङ्ग इतिति । तमेव वाक्यशेष वाक्यशेषावष्टममेन स्पष्टयति—यत इति । आत्मज्ञानवतो गुणरिवचाल्यतया गुणातीतत्ववचनाद्यस्थेव सत्त्वादिगुणेरिच्छाभेदेन कार्यकरणस्वात प्रवर्तयितुमशक्तस्याजितकार्यकरणस्वातस्य कियासु प्रवर्ते मानत्वित्रवर्थं । ज्ञानयोगेनेत्वादिनोक्तन्यायाच वाक्यशेषोपपत्तिरत्याह—साख्यानामिति । ज्ञानिना गुणप्रयुक्त-चळनाभावेऽपि स्वाभाविकचळनवळात्कर्मयोगो भविष्यतीत्याशङ्काह—ह्यानिना त्विति । प्रत्यगात्मिन स्वारसिकचळनासभवे प्रागुक्त न्याय स्थारयति—तथा चेति ॥ ५ ॥ आत्मज्ञवद्नात्मज्ञस्यापि तर्हि कर्माकुर्वतो न प्रत्यवाय शारिरेन्द्रियसंघात नियन्तुमसमर्थस्य मूर्खस्यापि सन्याससभवादित्याशङ्काह—यहित्यति । तस्य चोदिताकरण तच्छव्देन परामुक्यते—तद्सदिति । सिथ्याचारत्वादिति भाव । सिथ्याचारतामेव वर्णयति—कर्मेन्द्रियाणीति ॥ ६ ॥ ३ नीळकण्यव्याक्या (चत्रपरि)।

अवश' कर्मजशुद्ध्यभावादिजितिचित्त कश्चिदिप जातु कदाचित्समाधिकालेऽपि क्षणमप्यकर्मकृत् कर्माणि दुर्मनोरथादीन्यकुर्वन् हि प्रसिद्ध न तिष्ठति । हि यसात्सर्वोऽपि लोक प्रकृतिजैर्गुणै सत्त्वरजस्तमोभि स्वभावप्रभवै रागद्धेषादिभिर्वा
कर्म कायिकं वाचिक मानसिक वा कार्यतेऽवश्य तत्र प्रवर्त्यते ॥ ५॥ ननु सन्यासपूर्वक ध्यानेनैव चित्तशुद्धिमपि
संपादियिष्यामि किं कर्मभिरित्याशङ्काह—कर्मेन्द्रियाणीति । यो विम्द्रात्मा रागाद्याकान्तचित्त कर्मेन्द्रियाणि
४ मधस्त्रनीन्याख्या ।

मिप काल जातु कदान्तित्वश्चिद्यये प्रितेन्द्रियो प्रकार तिष्ठति, अपितु लौकिकवैदिककर्मा जुष्टान्यप्र एव तिष्ठति । तस्माद्युद्धन्तिस्य सन्यासो न समवतील्यर्थ । कस्मात्पुनरिवद्वान्कर्माण्यकुर्वाणो न तिष्ठति । हि यस्मात्सर्व प्राणी चित्तशुद्धि-रिह्तो प्रवादिन्ति प्रस्ति प्रकार सन्यासो न समवतील्ये प्राण्डेषादि-रिम्पुणै, कर्म लौकिक वैदिकं वा कार्यते । अत कर्माण्यकुर्वाणो न कश्चिदिप तिष्ठतील्यर्थ । यत स्वाभाविका गुणाश्चालका अतः परवश्चतया सर्वदा कर्माणि कुर्वतो प्रशुद्ध सर्वकर्मसन्यासो न सभवतीति न संन्यासिनवन्धना ज्ञानिष्टा सभव-तिस्थि ॥ ५ ॥ यथाकथिनदौत्युक्यमात्रेण कृतसन्यासस्लशुद्धित्तस्तर्प्तलभाक् न भवति । यत —यो विमूदात्मा ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

दक्षोऽग्रुद्धिन्त क्षणमि कालं जातु कदानिदिष कस्यानिद्ग्यवस्थाया अफर्मकृत्सन्न तिष्ठति । हि यस्मादस्वतन्त्र एव सर्वोऽज्ञलोक प्रकृतितो जाते सलरजस्तमोभिर्गुणे कमं कार्यते । एतेन कर्मणा च सन्यासस्तेष्वनासित्तमात्र नतु सल्पेणाशक्यलादित्याह—नहीति । किथिदिष ज्ञानी वाऽज्ञो वेति परास्तम् । अस्य पक्षस्य युक्तिशतेन भगवत्पादैनिराकृतलात् 'गुणैयों न विचाल्यते' इति वक्ष्यमाणविरोधस्यात्रैवाचार्येक्सलाच । अतोऽज्ञ कर्मत्यागिन निन्दित कर्मेन्द्रियाणीति स्वपरमन्थविरोधाच ॥ ५ ॥ नतु ह्यात्कर्मेन्द्रियाणि सयम्याकर्मकृद्धविष्यतीत्याशक्क्य यस्त्वनात्मज्ञोऽज्ञुद्धान्त करणो हठात्कर्मेन्द्रियाणि सयम्य विहित कर्म न करोति स्वीत्युक्यात्सन्यस्यति स तूभयतोन्नष्ट इत्याह—कर्मेति । कर्मेन्द्रियाणि यो विमूहात्मा रागद्वेषादिभिर्मालेनित्त हस्तादीनि

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

श्चन्यत्वादित्याद् — नहीति । जातु कस्याचिदवस्याया क्षणमात्रमपि कश्चिदपि वानी वाडको वा अकर्मकुत्कर्माण्यकुर्वाणो न तिष्ठति । तत्र हेतु , प्रकृतिजे स्वभावप्रभवे रागद्वेषादिगुणे सर्वोऽपि जन कर्म कार्यते कर्मणि प्रवर्तते अवशोऽस्वतन्त्र सन् ॥५॥ अतोऽत्र कर्मत्यागिन जिन्दति — कर्मेन्द्रियाणीति । वाक्पाण्यादीनि कर्मेन्द्रियाण्यपि संयम्य निगृद्ध यो मनसा भगवस्थानच्छलेनेन्द्रियार्थान् विषयान् ७ अभिनवगुसान्वार्थव्याक्या ।

िद्रयाणीति । कमें निद्रयेश्वेत्र करोति अवस्य मनसा च तर्हि करोति प्रत्युत मूदाचारः सामसानां कर्मणामस्यन्तमपरिहार्यस्वात् ॥ ६ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ नियतं कुरू कर्म त्वं कर्म ज्यायो स्वकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

१ श्रीमच्छाकर साध्यम ।

संयम्य संहत्य य आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरिश्वन्तयिनिद्वयार्थान्विपयान् विमृदान्मा विमृदान्तःक-रणो सिथ्याचारो मृषाचारः पापाचार' स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्तिवति । यस्तु पुनः कर्मण्यधिकृतोऽहो युद्धीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्ज्जन कमेन्द्रियैर्वाक्पाण्यादिभिः । किमारभत इत्याह । कर्मयोगमसक्तः सन् स विशिष्यत इतरसान्मिथ्याचारात् ॥ ७ ॥ यत प्वमतः—नियतिति । नियत

२ आनन्द्गिरिव्याख्या।

भनात्मज्ञस्य चोदितमकुर्वतो जाग्रतो विषयान्तरदर्शनभ्रांच्यान्मिथ्याचारत्वेन प्रत्यवागित्वमुक्त्वा विहितमनुतिष्ठत सास्यैव फलाभिलापविकलस्य सदाचारत्वेन वैशिष्ट्यमाचष्टे—यस्त्विन्द्रियाणीति । विहितमनुतिष्ठतो मूर्जात् कर्म स्यजतो वैशिष्ट्यमक्षरयोजनया स्पष्टयति—यस्तु पुनिति ॥ ७ ॥ कर्मानुष्ठायिनो वैशिष्ट्यमुपदिष्टमनूष तदनुष्ठान

३ नीलकण्डब्यारया (चतुर्धरी)।

घागादीनि सयम्य निगृह्य आस्ते एकान्ते ध्यानापदेशेनोपविशति स मिथ्याचार । तस्य तदासननियमनादिकमाचरण मिथ्या अलीकमेव निष्फलत्वात् । तत्र हेतु इन्द्रियार्थान्मनसा स्वरन्निति । यत इन्द्रियार्थान्शव्दादीन्श्रोत्रादिभिर्गु-ह्याति मनसा च स्वरति अतो मिथ्याचार स विषयाश्चिन्तयन्योगनिष्ठामात्मनो लोकेऽभिन्यनक्त्यत कपटीत्यर्थ । तस्मात्कर्मन्यतिरिक्तश्चित्तशुद्धुपायो नास्तीति भाव ॥ ६ ॥ यस्तु पूर्वस्वानिमध्याचाराद्विलक्षण पुरुषघोरेय इन्द्रियाणि मनसा सह नियम्य रागद्वेषवियुक्तानि कृत्वा कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमारभते हे अर्जुन, स कर्मफले स्वर्गादावैहिके वा शब्दादौ असक्तोऽनासक्तोऽतो विशिष्यते । पूर्वस्वाद्धिको भवतीत्यर्थ ॥ ७ ॥ नियत-

रागद्वेषादिद्षितान्त करण औत्सुक्यमात्रण कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि सयम्य निगृह्य, बहिरिन्द्रिये कर्माण्यकुर्विश्वति यावत् । मनसा रागादिप्रेरितेनेन्द्रियार्थञ्च ब्दादीन् नलात्मतत्त्व स्मरमासे कृतसन्यासोऽहमित्यभिमानेन कर्मश्चन्यस्तिष्ठति स मिथ्याचार सत्त्वशुद्धमावेन फलायोग्यलात्पापाचार उच्यते 'लपदार्थविवेकाय सन्यास सर्वकर्मणाम् । श्रुलेह विहितो यस्मात्तत्त्यागी पतितो भवेत् ॥' इलादिधर्मशास्त्रेण । अत उपपन्न नच सन्यसनावेवाशुद्धान्त करण सिद्धि समिधगच्छतीति ॥ ६ ॥ औत्सुक्यमात्रेण सर्वकर्माण्यसन्यस्य चित्तशुद्धये निष्कामकर्माण्येव यथारास्त्र कुर्यात् । यस्मात्— तुश्चब्दोऽशुद्धान्त करणसन्यासिव्यतिरेकार्थ । इन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोन्नादीनि मनसा सह नियम्य पापहेतुशब्दादिन्विषयासकेर्निवर्ल्य, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, कर्मेन्द्रियांकपाण्यादिमि कर्मथोग शुद्धिहेतुनया विहित कर्मान्यसकेर्मेलर्ल्य, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, कर्मेन्द्रियांकपाण्यादिमि कर्मथोग शुद्धिहेतुनया विहित कर्मान्यसकेर्मेलर्ल्य, मनसा विवेकयुक्तेन नियम्येति वा, कर्मेन्द्रियांकपाण्यादिमि कर्मथोग शुद्धिहेतुनया विहित कर्मान्यसेक्ते करोत्यसक्त फलाभिलाषश्चन्य सन् यो विवेकी स इतरस्मान्मिथ्याचाराद्विशिष्यते । परिश्रमसाम्येऽपि फलातिशय-भाक्तेन श्रेष्ठो भवति । हे अर्जुन, आश्वर्यमिद पत्रय यदेक कर्मेन्द्रियाणि निगृह्य कर्मेन्द्रियाणि व्यापारयन्यस्परमपुरुषार्थमाग्भवतीति ॥ ७ ॥ यस्मादेव तस्मान्मनमा ज्ञानेन्द्र्याणि निगृह्य कर्मेन्द्रियोणि व्यापारयन्यस्परमपुरुषार्थमाग्भवतीति ॥ ७ ॥ यस्मादेव तस्मान्यनमा ज्ञानेन्द्र्याणि निगृह्य कर्मेन्द्रियोण व्यापारयन्यस्परमपुरुषार्थमाग्भवतीति ॥ ७ ॥ यस्मादेव तस्मान्यनमा ज्ञानेन्द्र्याणि निगृह्य कर्मेन्द्रियोणि व्यापारयन्यस्मित्तेन विश्वतिमित्ते।

सहस्य इन्द्रियार्थाञ्चाञ्चाव्दादीन्मनसा स्मरत्वास्ते स मिथ्याचारोऽसदाचार पापाचार उच्यते॥ ६॥ य इति । यस्त्वज्ञ वर्मण्यधि-कृत ज्ञानेन्द्रियाणि विवेकवैराग्ययुक्तेन मनसा नियम्य । मनसा सहेत्यर्थस्त्वरुचित्रस्त । अरुचिबीज तु पूर्वश्चोकोक्तस्य मनस करणत्वस्य त्याग सहशब्दाध्याहारश्च । फलाभिसधिरहित कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमारभते स पूर्वस्माच्छ्रेष्ठो भवति ज्ञाननिष्ठोपाये स्थितो यत । अर्जुनेति सबोधयन् एवमेव त्यमि कुर्वन् अन्वर्थसज्ञो भविष्यसीति ध्वनयति ॥ ७॥ यतएवमतो नियत स्ववर्णा-

६ श्रीधरीव्याक्या।

सरम्नास्ते अविशुद्धतया मनसा भात्मिन श्रेयांभावात् स मिथ्याचार कपटाचारो दाग्मिक उच्यत इत्यर्थ ॥ ६ ॥ एनद्विपरीत कर्मे कर्ता श्रेष्ठ इत्याह—यस्त्वित । यस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा नियम्य ईश्वरप्रवणानि कृत्वा कर्मेन्द्रिये कर्मेरूप उपायमारभतेऽसुतिष्ठति असक्त फलाभिलावरहित सन् स विश्लिष्यते विश्विष्टो भवति । वित्तशुद्धा ज्ञानवान्भवतीत्यर्थ ॥ ७ ॥ यसादेव तसात्—नियत- ७ अभिनवश्काचार्यव्यास्याः।

यस्तित । कर्मसु कियमाणेषु न ज्ञानहानि ममसो व्यापारे यक्षपुरुषवस्कर्मण क्रियमाणस्वात् ॥ ७॥ अतो नियत कुर्विति । नियत

# यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥९॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

नित्यं यो यिसन्कर्मण्यधिकृत' फलाय चाश्रुत तित्तयत कर्म तत् कुरु त्वं हेऽर्जुन, यत' कर्म ज्यायोऽधिकतर फलतो हि यसात्तदकर्मणोऽकरणाद्नारम्भात्। कथ शरीरयात्रा शरीरिक्षितिरिष च ते तव न प्रसिद्धोत् प्रसिद्धिं न गच्छेदकर्मणोऽकरणात्। अतो दृष्टः कर्माकर्मणोविंशेषो लोके ॥८॥ यच मन्यसे बन्धार्थत्वात्कर्म न कर्तव्यमिति तद्व्यसत्, कथ—यज्ञार्थादिति। 'यज्ञो वै विष्णु ' इति श्रुतेर्यक्ष ईश्वरस्तद्थं यिक्षयते तद्यज्ञार्थं कर्म, तसात्कर्मणोऽन्यत्रान्येन कर्मणा लोकोऽयमधि-

### २ आन दगिरिव्यारया।

मधिकृतेन कर्तव्यमिति निगमयति—यत इति । उक्तमेव हेतु भगवदनुमितकथनेन स्फुटयित —कर्मेति । इतश्च त्वया कर्तव्य कर्मत्याह — दारिरेति । तिवयत तत्याधिकृतत्येति सबन्ध । स्वर्गादिफ्ठे दर्शपूर्णमासादाविधकृतत्य तस्य तद्पि नित्य स्यादित्याशङ्क्य विशिनष्टि—फलायेति । नित्य कर्मेति नियमेन कर्तव्यमित्यत्र हेतुमाह—यत इति । हिशब्दोपात्मुक्तमेव हेतुमनुवदित —यस्मादिति । करणसाकरणाज्यायस्व प्रश्नपूर्वक प्रकटयित —कथ्मित्यादिना । सत्येव कर्मणि देहादिचेष्टाद्वारा शरीर स्थानु पारयित तद्मावे जीवनमेव दुर्छभ भवेदिति फलितमाह—अत इति ॥ ८ ॥ 'कर्मणा बध्यते जन्तु ' इति स्मृतेर्वन्धार्थं कर्म तत्र श्रेयोथिना कर्तव्यमित्याशङ्कामन् य द्वयति—यद्यत्यादिना । कर्माधिकृतस्य तदकरणमयुक्तमिति प्रतिज्ञात प्रश्नपूर्वक विवृणोति—कथमित्यादिना । फलाभित्यन्धिमन्तरेण यज्ञार्थं कर्म कर्वाणस्य बन्धाभावात्ताद्ध्येन कर्म कर्तव्यमित्याह—तद्र्थमिति । यज्ञार्थं कर्मेस्ययुक्त निह कर्मार्थंमेव कर्मेत्याशङ्का व्याच्छे—यज्ञो वै विष्णुरिति । कथ तिर्हं कर्मणा बध्यते जन्तुरिति । विषकण्यव्यारया (चतुर्परी)।

मिति । यसादेव तसात्त्र नियत सध्योपासनादिकर्मैंव कुरु । यद्वा नियत नियमेन त्व कर्म नित्यकाम्यसाधारण यत्पापनिवर्तकस्वमाव तत्त्देव कुरु । हि यसादकर्मण सकलकर्मेन्द्रियनिग्रहेण तदकरणाचित्तजयशून्यात्कर्मैंव ज्याय प्रशस्ततरम् । अपिच ते तव क्षत्रियस अकर्मण सत्यामपि चित्तशुद्धो सर्वकर्मत्यागिन शरीरयात्रा देह-व्यवहारो न प्रसिध्येत् । मैक्ष्यचर्यायामनधिकारात् 'ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरन्ति' इति सन्यासविधायके वाक्ये 'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यत्र राजपदवद्वाह्मणपदस्य विवक्षितस्वार्थत्वात् 'चत्वार आश्रमा ब्राह्मणस्य त्रयो राजन्यस द्वौ वैश्यस्य' इति रमृतेश्च । अन्यत्राप्युक्त पारित्राज्य प्रकृत्य 'मुखजानामय धर्मो वैष्णय लिङ्गधारणम् । बाहुजातोरुजाताना नाय धर्मो विधीयते ॥' इति ॥ ८॥ नन्नु 'कर्मणा बध्यते जन्तु ' इति कर्मणा बन्धकत्वरसृते कथ मुमुक्षु मा तत्र नियोजयसीत्याशङ्कयाह— यज्ञार्थादिति । यज्ञ परमेश्वराराधन 'यज देवपूजायाम्' इति धात्वर्थानुगमात् । तद्र्थ 'यज्ञो वे विष्णुः' इति श्रुते-

कर्म श्रीत स्मार्त च निर्ह्ममिति प्रसिद्ध कुरु । कुर्विति मध्यमपुरुषप्रयोगेणैव लमिति ठन्छे लमिति पदमर्थान्तरे सक-मितम् । कस्मादशुद्धान्त करणेन कमैव कर्तव्यम् , हि यस्मात् अकर्मणोऽकरणात्कमैव ज्याय प्रशस्पतरम् । न केवल कर्माभावे तवान्त करणशुद्धिरेव न सिध्येत् , कितु अकर्मणो युद्धादिकर्मरहितस्य ते तव शरीरयात्रा शरीरस्थितिरिप न प्रकर्षेण क्षात्रवृत्तिकृतलललक्षणेन सिध्येत् । तथाच प्रागुक्तम् । अपिचेत्यन्त करणशुद्धिसमुचयार्थ ॥ ८ ॥ 'कर्मणा बध्यते जन्तु 'इति स्मृते सर्वं कर्म बन्धात्मकलान्मुसुक्षुणा न कर्तव्यमिति मला तस्योत्तरमाह—यज्ञ परमेश्वर 'यज्ञो वै विष्णु '

४ मधुसूदनीव्याख्या।

### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

श्रमोचित निस्य कर्म स्व फलाभिसिधरिहित कुरु । हि यस्मादकरणात् चित्तशोधक कर्म श्रेष्ठं न केवलमकरणाचित्तशुद्धभाव एव कितु शरीरयात्रापि शरीरिश्यितिरिप च ते प्रकर्षेण स्वधमेष्टत्या न सिध्येदकर्मण ॥ ८॥ नतु 'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते' इति स्मृत्या यच मन्यसे बन्धार्थसात्कर्म न कर्तव्यमिति तदप्यसिद्साह—यञ्चेति । यज्ञार्थोदीश्वरार्थात् । 'यज्ञो वै

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

मिति । नियत नित्य संध्योपासनादिकर्म कुर । हि यसादकर्मण कर्माकरणात्सकाशात्कर्म ज्यायोऽधिकतरम् । अन्यथा कर्मणः सर्वकर्मशून्यस्य तव शरीरनिर्वाहोऽपि न भवेत् ॥ ८ ॥ साख्यास्तु सर्वमिष कर्म बन्धकत्वान्न कार्थमित्याहुस्तन्निराकुर्वन्नार्ध-यज्ञार्थाः ७ अभिनवगुद्धाचार्यव्याख्या ।

शास्त्रीय कर्म क्रुरु । शरीरयात्रामात्रस्मापि कर्माधीनत्वात् ॥ ८ ॥ यत यज्ञार्थादिति । यज्ञार्थाद्वद्यकरणीयाद्व्यानि कर्माणि सन्धकानि ।

### सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

छतः कर्मेछत् कर्मवन्धनः कर्म बन्धन यस्य सोऽयं कर्मबन्धनो लोको नतु यहार्थादतस्तद्रथं यहार्थं कर्म कौन्तेय, मुक्तसङ्ग कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय ॥ ९ ॥ इतश्चाधिकृतेन कर्म कर्तव्यं—सहेति । सहयहा यह्नसहिताः प्रजास्त्रयो वर्णास्ता सृष्ट्वोत्पाद्य पुरा पूर्व सर्गादाबुवाचो-कवान्प्रजापतिः प्रजाना स्नष्टा, अनेन यह्नेन प्रसविष्यध्वं प्रसवो वृद्धिकत्पित्तता कुरुध्वम् । एष यह्नो वो युष्माकमस्तु भवत्विष्ठकामधुगिष्टानिभेष्रतान्कामान्फलविशेषान्दोग्धीतीष्टकामधुक् ॥१०॥

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

स्मृतिस्तत्राह—तस्मादिति । ईश्वरार्पणबुच्चा कृतस्य कर्मणो बन्धार्थस्वाभावे फलितमाह—अत इति ॥ ९ ॥ नित्यस्य कर्मणो नैमित्तिकसहितस्याधिकृतेन कर्तव्यस्वे हेस्वन्तरपरत्वेनानन्तरश्चोकमवतारयति—इतश्चेति । कथ पुनर्नेन ३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्वरी)।

विष्णुर्वा तदाराधनार्थ यत्कर्म ततोऽत्यत्र कर्मणि खर्गाद्यर्थे प्रष्ट्रतोऽय लोक कर्मबन्धनः कर्मणा बध्यते नत्वीश्व-राराधनार्थेन । अतस्तद्र्थे ईश्वराराधनार्थ कर्म वर्णाश्रमोचित हे कौन्तेय, मुक्तसङ्ग फलामिलाषश्च्यः सन् समा-चर सम्यक्कुरु ॥ ९ ॥ एतदेवार्थवादेन द्रढयति—सहेति । यश्चे सहेति सहयशा । 'वोपसर्जनस्य' इति पक्षे सादे-शामावः । कर्माधिकृता इति यावत् । प्रजासैवर्णिकाः । अनेन यश्चेन प्रसविष्यध्व प्रसवो दृद्धिसा लभध्वम् । एष ४ मञ्चस्दनीव्याख्या ।

इति श्रुते । तदाराधनार्थं यत्कर्म कियते तद्यज्ञार्थं तस्मात्कर्मणोऽन्यत्र कर्मणि प्रवृत्तोऽय लोक कर्माधिकारी कर्मबन्धन कर्मणा बध्यते नलिश्वराराधनार्थेन । अतस्तद्र्थं यज्ञार्थं कर्म हे कौन्तेय, ल कर्मण्यिष्ठितो मुक्तसङ्ग सन्समाचर सम्यक् श्रद्धादिपुर सरमाचर ॥ ९ ॥ प्रजापतिवचनाद्य्यधिकृतेन कर्म कर्तव्यमिखाह—सहयञ्चा इत्यादिचतुर्भिः । सह यज्ञेन विहितकर्मकलपेन वर्तन्ते इति सहयज्ञा । कर्माधिकृता इति यावत् । 'वोपर्स्जनस्य' इति पश्चे सादेशाभाव । प्रजा र्शान्वर्णान् पुरा कल्पादौ सृष्ट्रोवाच प्रजाना पति स्रष्टा । किमुवाचेखाह—अनेन यज्ञेन स्वाश्रमोचितधर्मेण प्रसविष्यच प्रस्यथ्वम् । प्रसवो वृद्धि । उत्तरोत्तरामभिवृद्धि लभच्चमिखर्थं । कथमनेन वृद्धि स्यादत आह—एष यज्ञाख्यो धर्मों वो युष्माक इष्टकामधुक्, इष्टानभिमतान्कामान्काम्यानि फलानि दोग्धि प्रापयतीति तथा । अभीष्टभोगप्रदोऽस्लिखर्थं । अत्र यद्यपि यज्ञप्रहणमावश्यककर्मोपलक्षणार्थं अकरणे प्रस्ववायस्याप्रे कथनात् । काम्यकर्मणा च प्रकृते प्रस्तावो नास्स्येव भा कर्मफलहेतुर्भू दस्यनेन निराकृतलात्, तथापि निस्कर्मणामप्यानुषङ्गिकफलसङ्गावाद् (एष वोऽस्लिष्टकामधुक् इत्युप्पद्यते । तथाचापस्तम्ब स्मरति—'तद्यथान्रे फलार्थे निमिते छायागन्धावनूत्पवेते एन धर्म चर्यमाणमर्था अनृत्पयन्ते नोचेदनृत्पवन्ते न धर्महानिर्भवति' इति । फलसङ्गावेऽपि तदिभसध्यनभिस्विभया काम्यनिस्ययोविशेष । अनिभसहितस्यापि ५ भाष्योक्कवेदीपिका।

विष्णु ' इति श्रुते कर्मणोऽन्यत्रान्येन कर्मणाऽय लोक कर्म बन्धन यस स । ये बन्यत्र कर्मणि प्रश्वतोऽय लोक कर्मणा बध्यत इति भाष्यविरुद्ध वर्णयन्ति ते प्रमृत्तपदाध्याद्याद्योष कर्मण्यनुशासनाभावाद्वहुलग्रहणस्यागतिकगतिलात् ल्यु उनुपपत्तिदोषो बहु-व्रीह्यभावेन पुलिङ्गानुपपत्तिदोषश्च परिदृरणीय । तस्मात्कर्मफलासगवर्जित सन् यज्ञार्थं कर्म समाचर। कौन्तेयेति सबोधयन् स्वप-स्वप्रहण उत्साह्यति ॥९॥ इतश्च हेतोरिधकृतेन कर्म कर्तव्य, प्रजापतिर्वद्धा सर्गादौ यज्ञसहिता त्रैवर्णिका प्रजा सङ्घोवाच। अनेन यज्ञेन कर्मणा प्रसविष्यध्व वृद्धिं लभध्व उत्पत्तिं कुरुष्वम् । वृद्धादिहेतुल्वमस्यास्तीत्याद्द । एष यज्ञो वो युष्माकमिप्नेतभोगप्रदो ६ श्रीषरीन्याक्या।

दिति । यशोऽत्र विष्णु । 'यशो वै विष्णु ' इति श्रुते । तदाराधनार्थात्तर्मणोऽन्यत्र तदेक विनाऽय लोक कर्मबन्धन कर्मभिर्वध्यते न त्वीश्वराराधनार्थेन कर्मणा। अतस्तदर्थं विष्णुप्रीत्यर्थं मुक्तसङ्गो निष्काम सन्कर्म सम्यगाचर ॥ ९ ॥ प्रजापतिवचनादि कर्मकर्तें व श्रेष्ठ इत्याह—सहयज्ञा इति चतुर्मि. । यशेन सह वर्तन्त इति सहयश्चा यशाधिकृता ब्राह्मणाद्या प्रजा पुरा सर्गादौ सङ्घा ब्रह्मे-दमुवाच । अनेन यशेन प्रसविष्यध्व प्रस्थवन् । प्रसवी वृद्धि । उत्तरोत्तरामभिवृद्धि लभध्वमित्यर्थे । तत्र हेतु । एव यशो वो युष्माक्तमिष्टकामधुगिष्टान्कामान्दोग्विति तथा । अनीष्टभोगप्रदोऽस्त्वित्यर्थे । अत्र च यश्यहणमावस्यक्तमोपलक्षणार्थम् । कान्यकर्मे-

७ अभिनवगुराचार्यव्याक्या । अवद्यकर्तव्ययुक्तफलसङ्गतया कियमार्ण न फलदम् ॥ ९ ॥ सहेति । प्रजापतिः परमात्मा प्रजाः सहैव कर्ममि ससर्ज । तेन प्रजाना कर्मभ्य एव प्रसव सतान । एतान्येव चेष्ट ससार मोक्ष वा दास्यन्ति । सङ्गात्ससार युक्तसङ्गत्वान्मोक्षम् । यत्र येवा मोक्षप्राधान्य

नीतक्ष्ठः मधुस्त्नः श्रीधरश्च

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्द्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्के स्तेन एव सः॥ १२ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

कथं—देवानिति । देवानिन्द्रादीन् भावयत वर्धयतानेन यक्षेन, ते देवा भावयन्त्वाप्याययन्तु वृष्ट्यादिना वो युष्मान्, एव परस्परमन्योन्य भावयन्तः श्रेयः पर ज्ञानप्राप्तिक्रमेणावाप्स्यथ, खर्ग वा पर श्रेयोऽवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ किंच—इष्टान्भोगानिति । इष्टानभिष्रेतान्भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपग्रुपुत्रादीन् यज्ञभाविता यज्ञैर्विधितास्तोषिता इत्यर्थः। तैदेवैर्दत्तान्भोगानप्रदायादन्वान्ण्यमकृत्वेत्यर्थः, एभ्यो देवेभ्यो यो भुद्धे स्वदेहेन्द्रियाण्येव तर्पयति स्तेन एव

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

यज्ञेन वृद्धिरसाभि शक्या कर्तुमित्याशङ्काह—एष इति ॥ १०॥ कथ पुनरमीष्टफलविशेषहेतुत्व यज्ञस्य विज्ञान्यते, निह देवताश्रसादाहते स्वर्गादिरभ्युदयो लभ्यते, नापि सम्यग्दर्शनमन्तरेण नि श्रेयस सेद्धु पारयतीति शङ्कते— कथिमिति । तत्र श्लोकेनोत्तरमाह—देवानिति । मुमुश्लुत्वबुमुश्लुत्वविभागेन श्रेयसि विकल्प ॥ १९ ॥ इतश्राधि- कृतेन कर्म कर्तव्यमित्याह—किचेति । कथमसाभिभाविता सन्तो देवा भावयिष्यन्त्यसानिति तदाह—इष्टानिति । यज्ञानुष्ठानेन पूर्वोक्तरीत्या स्वर्गापवर्गयोभावेऽपि कथ स्त्रीपश्चपुत्रादिसिद्विरित्याशङ्क्ष्य पूर्वार्धं व्याकरोति— इष्टानिमिन्नेतानिति । पश्चादिभिश्च यज्ञानुष्ठानद्वारा भोगो निवर्तनीयोऽन्यथा प्रत्यवायप्रसङ्गादित्युत्तरार्धं व्याचष्टे—

### ३ नीलकण्ठण्यारया (चतुर्धरी)।

यज्ञो वो युष्माकिमष्टकामधुगिष्टार्थपूरकोऽस्तु ॥ १० ॥ इष्टार्थपूरकत्वमेवाह—देवानिति । भावयत तर्पयत । अनेन देवतापूजात्मकेन यज्ञेन ते वो युष्मान्भावयन्तु वृष्ट्यादिदानेन । परस्रर भावयन्तो देवाश्च यूय च श्रेय पर प्राप्सथ ॥ ११ ॥ किंच इष्टान्पुत्रपश्चादीन्वो युष्मभ्यम् । एभ्यो देवेभ्यस्तद्दत्तानेन त्रीहिपश्चाज्यादीनप्रदायाद्द्या देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मक याग नित्यनैमित्तिकरूप वैश्वदेवाभिहोत्रजातेष्ट्यादिरूपमकृत्वेत्यर्थः । अद्त्वा यो सुद्धे

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

वस्तुस्वभावादुत्पत्तौ न विशेष । विस्तरेण चामे प्रतिपादियव्यते ॥ १० ॥ कथिमष्टमामदोग्धृल यज्ञस्येति तदाह—अनेन यज्ञेन यूय यजमाना देवानिन्द्रादीनभावयत हिवर्भागै सर्वधयत । तर्पयतेस्वर्थ । ते देवा युष्माभिर्भाविता सन्तो वो युष्मानभावयन्तु वृष्ट्यादिनान्नोत्पत्तिद्वारेण सर्वधयन्तु । एवमन्योन्य सर्वधयन्तो देवाश्च यूय च पर श्रेयोऽभि-मतमर्थ प्राप्त्यथ । देवास्तृतिं प्राप्स्यनित, यूय च म् स्वर्गाख्य परं श्रेय प्राप्त्यथेस्य ॥ १९ ॥ न केवल पारित्रकमेव फल यज्ञात् किलहिकमपीलाह—इष्टानभिलितान्भोगान्पश्चन्नहिरण्यादीन् वो युष्मभ्य देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति । हि यस्मात् यज्ञैभीवितास्तोषितास्ते । यस्मात्तैर्कणवद्भवस्यो दत्ता भोगास्तसात्तैर्देवैर्दत्तान्भोगानेभ्यो देवेभ्योऽप्रदाय यज्ञेपु ५ भाष्योक्कर्षदीपिका।

भवतु ॥ १० ॥ कथिमत्याकाङ्क्षायामाह — अनेनेति । अनेन यज्ञेन देवानिन्द्रादीन् वर्धयत । ते वृत्त्यादिद्वाराऽज्ञदानेन युष्मान् वर्ध-यन्तु । एव परस्परं वर्धयन्तोऽभीष्ट परं परलोके खर्गादिकमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ किंच ते देवा यज्ञैर्विर्धिता वो युष्मभ्य इष्टान् भोगान् स्त्रीपुत्रपश्चर्खणीरीन् वितरिष्यन्ति । यसु तैर्देवैर्दत्तान्भोगानेभ्यो देवेभ्योऽदत्त्वा आनृण्यमकृत्वा खदेहारीन्येव तर्पयित स

#### ६ श्रीधरीव्याक्या।

प्रश्ता तु प्रकरणेऽसगताणि सामान्यतोऽकर्मण कर्मश्रेष्ठमिलेतदर्थेलदोष ॥ १०॥ कथिमष्टकामदोग्धा यज्ञो भवेदिलत्राह—देवा निति । अनेन यक्षेन यूय देवान्मावयत हिवर्मांगै सवर्थयत । ते च देवा वो युष्मान्सवर्धयन्तु वृष्ट्यादिनान्नोत्पत्तिहारेण । प्रवम्यो य संवर्धय तो देवाश्च यूय च परस्पर श्रेयोऽमीष्टमर्थं प्राप्त्यथ ॥ ११॥ प्रतदेव स्पष्टीकुर्वन्कर्मांकरणे दोषमाह—इष्टानिति । यज्ञैर्माविता सन्तो देवा वृष्ट्यादिहारेण व युष्मभ्य मोगान्दास्यन्ति हि । अतो देवैर्दत्तानन्नादीनेभ्यो देवेभ्य पञ्चयज्ञादिभिरदत्त्वा यो ७ अभिनवग्रसाचार्यव्याख्या।

तैरेव विषया सेज्या इत्युच्यते ॥ १० ॥ देवा-भावयतेति । देवा क्रीडाशीला इन्द्रियवृत्तय करणेश्वयों देवता रहस्यशास्त्रप्रसिद्धा ता अनेन कर्मणा तर्पयत । वधासभव विषयान्भक्षयतेत्वर्थ । तृप्ताश्च सलस्ता वो युष्मानात्मन एव स्वरूपमात्रोचितानपवर्गा भावयन्तु स्वात्मस्थिति-थोग्यत्वात् । एवमनवरत व्युत्थानसमाधिसमयपरम्परायामिन्द्रियतर्पणतदात्मसाद्भावलक्षणे परस्परभावने सति शीघमेव परम श्रेय परस्परमेदविगलनलक्षण ब्रह्म प्राप्स्यथ ॥ ११ ॥ न केवलमिद्मपयगॅ, यावत्सिद्धलाभेऽप्यय मार्ग इत्याह—इष्टानिति । यज्ञतपितानि हीन्द्रियाणि स्थिति यप्नन्ति यत्र क्रापि ध्येयादाविति । अत एतद्भापारे सति तेषा विषयाणा स्मृतिसकस्पथ्यानादिना भावा विषया

# यज्ञिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तस्कर एव स देव।दिखापहारी ॥ १२ ॥ यक्षेति । ये पुनर्देवयक्षादीन्निर्वर्त्य तिच्छष्टमशनममृताख्यम-शितु शील येषा ते यक्षशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषे सर्वेपापैश्रुल्ल्यादिपश्चस्नाइतैः प्रमाद्कतिहिंसादिजनितैश्चान्यैः । ये त्वात्मम्भरयो भुञ्जते ते त्वघ पाप खयमपि पापा ये पचन्ति पाकं

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तैरिति । आनुण्यमकृत्वेत्यर्थं । अयमर्थं — देवानामृषीणा पितृणा च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च सतोषमनापाद्य स्वकीय कार्यकरणसघातमेव पोष्टु मुझानस्करो भवतीति ॥ १२ ॥ देवादिभ्य सिवभागमकृत्वा मुझानाना प्रस्रवायित्व-मुझ्ता वदन्येषा सर्वदोषराहित्य दर्शयति—ये पुनरिति । यज्ञशिष्टाशिनो ये पुनस्ते तादशा सन्त सर्विकित्विषे-मुंच्यन्त हति योजना । तैर्द्तानित्यादिनोक्त निगमयति—भुञ्जत इति । देवयज्ञादीनित्यादिशब्देन पितृयज्ञो मनुष्य-यज्ञो भृतयज्ञो ब्रह्मयज्ञ्रश्चेति चत्वारो यज्ञा गृह्यन्ते, चुल्लीशब्देन पितृरधारणाद्यर्थिकया कुर्वन्तो विन्यासिविशेषवन्त-स्वयो प्रावाणो विवह्यन्ते । आदिशब्देन कण्डनी पेषणी मार्जन्युदककुम्भश्चेत्येते हिसाहेतवो गृहीतास्तान्येतानि पञ्च प्राणिना सूनास्थानानि हिंसाकारणानि तत्प्रयुक्ते सर्वेरिप बुज्जबुद्धिपूर्वकर्कुरित्तेर्मुच्यन्त इति सवन्ध । प्रमादो विचारस्थितरेकेणाबुद्धिपूर्वकमुपनत पादपातादिकर्म तेन प्राणिनां हिसा समास्यते । आदिशब्देनाक्चिसस्पर्शादि गृहीत, तदुरथेश्च पापमेश्वायज्ञकारिणो मुच्चन्ते । उक्तहि 'कण्डन पेषण चुल्ली उदकुम्भश्च मार्जनी । पञ्च सूना गृहस्थस्य पञ्चयज्ञात्रप्रणश्चिते हिता 'पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्यवस्कर । कण्डनी चैव कुम्भश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन् पृहित च । अस्यायमर्थ —या यथोक्ता पञ्चसल्याका गृहस्थस्य सूनास्ता यो वाहयज्ञापाद्यन् वर्तते तेन प्राणिनो बुद्धिपूर्वक च षध्यन्ते तत्प्रयुक्त सर्वमपि पाप महायज्ञानुष्ठानात्प्रणश्चिति महायज्ञानुष्ठानस्त्रस्वर्थम् । तद्नुष्ठानित्यक्षिन्दिति—ये तिन्यति । स्वदेहीन्द्रयपेषणार्थमेव पाक कुर्वता देवयज्ञादिपराञ्चस्वाना पापभूयस्त्व दर्शयति—भुञ्जत इति । पाठकमस्त्वर्थकमाद्रयाधनीय ॥ १३ ॥ ३ नीलकण्डव्यास्था (चतुर्थरी)।

स स्तेन एव ॥ १२ ॥ ये तु यज्ञशिष्टाशिन वैश्वदेवादिशेषाञ्चमोजनशीलाः सन्त ऋणापाकरणात् ते सुच्यन्ते सर्व-किल्बिषे प्रमादकृतैर्विहिताकरणनिमित्ते पश्चस्नानिमित्तेवां । ये त्वात्मकारणात्स्वार्थमेव पर्चान्त नतु पश्चमहाय ज्ञार्थ ते पापाः स्वय पापरूपा एव सन्त पापमेव सुञ्जते । तथाच स्मृति 'कण्डनी पेषणी चुछी उदकुम्मी च मार्जनी । पश्च सूना गृहस्थस्य तामि स्वर्गे न विन्दति ॥' इति 'पश्चस्नाकृत पाप पश्चयज्ञैर्व्यपोहति' इति च । श्रुतिश्र 'इदमेवास्य तत्साधारणमञ्च यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्र ह्येतत्' इति । मञ्चवर्णोऽपि

४ मधुसूदनीव्याख्या।
देवोद्देशेनाहुतीरसपाद्य यो भुङ्के देहेन्द्रियाण्येव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव स देवस्वापद्यारी देवर्णानपाकरणात्
॥ १२ ॥ ये तु वैश्वदेवादियज्ञाविष्ठिमसृत येऽश्लन्ति ते सन्त बिष्टा वेदोक्तकारिलेन देवाद्र्णापाकरणात् । अतस्ते मुच्यन्ते ।
सर्वैविहिताकरणनिमित्ते पूर्वकृतेश्च पत्रसूनानिमित्ते किल्बिषे । भूतभाविपातकाससर्गिणस्ते भवन्तीस्वर्थ । एवमन्वये
भूतभाविपापाभावमुक्ता व्यतिरेके दोषमाद्य-भुष्ठते इति । ते वश्वदेवाद्यकारिणोऽघ पापमेव । तुशब्दोऽवधारणे । ये

५ भाग्योत्कर्षदीपिका।
तस्कर एव देवादिखापहारी ॥ १२ ॥ ये पुनर्यज्ञान् 'ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञ पितृयज्ञस्वथैवच। भूतयज्ञो नृयज्ञश्च पश्चयज्ञा प्रकीर्तिता ॥'
अध्यापनमध्ययन चाय , होमो द्वितीय , तर्पण श्राद्ध च तृतीय , भूतेभ्यो बलिप्रदान चतुर्थं , अतिथिपूजन पश्चम इत्युक्तान्कृत्वा
तिष्क्ष्यप्रमुख्तमित्रीतु शील येषा ते सन्त सर्वपापै 'कण्डणी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी च मार्जनी । पश्चस्ना गृहस्थस्य वर्तन्तेऽहरह

६ श्रीधरीव्याक्या।

शुक्के स तु चोर पत क्षेय ॥ १२ ॥ अतश्च यजन्त एव श्रेष्ठा नेतरा इत्याह—यज्ञशिष्टाशिन इति । वैश्वदेवादियशाविशिष्ट येऽशन्ति
ते पञ्चसूनाकृतै सवैं किल्विवैमुच्यन्ते । पञ्चसूनाश्च स्मृतावुक्ता -'कण्डनी पेषणी चुछी उदकुम्भी च माजनी । पञ्चसूना गृहस्थस्य
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

इन्द्रियेरेव दत्ता, यदि तेवामेवोपभोगाय न दीयन्ते तर्हि स्तेनत्व चौर्य खात् छद्मचारित्वात् । उक्तिह पूर्वमेव भगवता 'मिश्याचार' स उच्चते' इति । अतोऽय वाक्यार्थं —य सुखोपाय सिद्धिमपवर्गं वा प्रेप्सति तनेन्द्रियकौतुकनिवृत्तिमात्रफलतयेव मोगा यथोपनतमासेव्या इति ॥ १२ ॥ यज्ञशिष्टेति । अवश्यकर्तव्यतारूपशासनमिहमायातान्मोगान्येऽश्लन्ति अवान्तरव्यापारमात्रतयात्त्व च पृथक्फलत्वामा- वाङ्गतया । अथचेन्द्रियात्मकदेवगणतर्पणळक्षणयज्ञादविश्वष्टमन्त सारस्थात्मस्थित्यानन्द्नलक्षणविधस येऽश्लन्ति तत्रारुदा मक्ति तदुपादे- योपायतया तु विषयमोग वाल्छन्ति ते सर्विकृत्वि शुभाशुभैर्मुच्यन्ते । येरवात्मकारणादिति । अविधावशास्त्रथूलमेव विषयमोग प्रत्वेन

# अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ १४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

निर्वर्तयन्त्यात्मकारणादात्महेतोः ॥१३॥ इतश्चाधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्। जगचकप्रवृत्तिहेतुर्हि कर्म। कथिमिति उच्यते—अञ्चाद्भवन्ति । अञ्चाद्भक्ताछोहितरेतःपरिणतात्प्रत्यक्ष भवन्ति जायन्ते भूतानि, पर्जन्याहृष्टेरन्नस्य संभवोऽन्नसभवः, यज्ञाद्भवति पर्जन्यः 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरन्न ततः प्रजाः' इति स्मृतेः । यज्ञोऽपूर्वं स च यज्ञः कर्मसमुद्भव ऋत्विग्यः जमानयोश्च व्यापारः कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्यापूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ तच्च

२ आनन्द्रगिरिज्याख्या।

देवयज्ञादिक कर्माधिकृतेन कर्तव्यमिस्तन्न हेत्वन्तरमित शब्दोपात्तमेव दर्शयति—जगिदिति। ननु भुक्तमन्न रेतोलोहितपरिणतिक्रमेण प्रजारूपेण जायते तच्चान्न बृष्टिसभव प्रत्यक्षदृष्ट तत्कथ कर्मणो जगचकप्रवर्तकत्वमिति शङ्कते—
कथिमिति। पारपर्येण कर्मणस्तद्धेतुत्व साध्यति—उच्यत इति। उक्तेऽथें स्मृत्यन्तर सवादयति—अग्नाविति।
सन्न हि देवताभिध्यानपूर्वक तदुहेशेन प्रहिताहुतिरपूर्वता गता रिक्षमहारेणादित्यमारुद्ध बृष्ट्यात्मना पृथिवीं प्राप्य
ब्रीहियवाद्यन्नभावमापद्य संस्कृतोपभुक्ता द्युक्तशोणितरूपेण परिणता प्रजामाव प्रामोतीत्वर्थ । यज्ञ कर्मसमुद्भव
इत्ययुक्त स्वस्त्रैव स्त्रोद्भवे कारणस्वायोगादित्याशङ्क्याह—ऋत्विगिति। व्यवदेवतयो सम्राहकश्चकार ॥ १४ ॥
३ नीलकण्यव्यारया (चतुर्थरी)।

'मोघमन्न विन्दते अप्रचेता सत्य ब्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्यमण पुष्यित नो सखाय केवलाघो भवित केवलादी' इति ॥ १३ ॥ जगचकप्रवृत्तिहेतुत्वादिष कर्म कर्तव्यमित्याह —अन्नादिति । अन्नाद्रेतोरूपेण परिणताद्भृतानि प्राणिशरीराणि भवन्ति । अन्न च पर्जन्यात् । एतत्प्रसिद्धमेव । यज्ञाद्भवित पर्जन्य 'अन्नो प्रास्ताहुति सम्यगादित्य-सुपितष्ठते । आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरन्न ततः प्रजा ॥' इति स्मृते । यज्ञो देवताराधनजो धर्मः कर्मभ्यो यागहोम-

४ मधुसूद्नीन्याख्या।

पापा पश्चसूनानिमित्त प्रमादकृतिहसानिमित्त च कृतपापा सन्त आत्मकारणादेव पचन्ति नतु वैश्वदेवाद्यर्थम् । तथाच पश्चस्नादिकृतपापे विद्यमानएव वैश्वदेवादिनिस्प्रकर्माकरणनिमित्तमपर पापमामुवन्तीति भुक्तते ते खघ पापा इत्युक्तम् । तथाच
स्मृति 'कण्डणी पेपणी चुल्ली उद्युक्तम् च मार्जनी । पश्च सूना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गं न विन्दति' इति । 'पश्चस्नाकृत पाप
पञ्चयन्नेव्येपोहति ।' इति च । श्रुतिश्व 'इदमेवास्य तत्साधारणमन्न यदिदमद्यते स य एतदुपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते
मिश्र ह्येतत्' इति । मन्त्रवर्णोऽपि 'मोधमन्न विन्दते अप्रचेता सस्य ब्रवीमि व ग इत्स तस्य । नार्यमण पुप्यति नो सर्याय
केवलाघो भवति केवलादी' इति । इद चोपलक्षण पञ्चमहायज्ञाना न्मार्ताना श्रोताना च निस्पक्रमणाम् । अधिकृतेन निस्यानि
कर्माण्यवर्यगनुष्ठेयानीति प्रजापतिवन्तनार्थ ॥ १३ ॥ न केवल प्रजापतिवन्ननादेव वर्भ कर्तव्यमपि तु जगचकप्रमृत्तिहेतुलाद्मित्राहि सम्बादित्यादित्रिमि । अन्नाद्भक्ताहेतोलोहितरूपेण परिणताद्भृतानि प्राणिशरीराणि भवन्ति जायन्ते । अन्नस्य समवो जन्म । अन्नसभव पर्जन्याहृष्टे । प्रस्थक्षिद्धमेवैतत् । अत्र कर्मोपयोगमाह—यज्ञात्कारीर्थादेरमिहोत्रादिश्वान

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।
सदा' इतिस्मृत्युक्तै, पश्चस्नाकृतैरन्येश्च मुच्यन्ते। ये लन्ये आत्मकारणात्खोदरपूरणार्थे नतु वैश्वदेवाद्यर्थं पाक कुर्वन्ति ते तु पाप
मुझते। तुशब्द पूर्वेभ्यो वैलक्षण्यार्थं। अवधारण तु 'सर्वं वाक्यं सावधारणम्' इति न्यायलब्धम्। एतेनं तुशब्दोऽवधारण
इत्याचार्यविरुद्धोक्ति प्रत्युक्ता॥ १३॥ जगचकप्रमृतिहेतुलादग्यधिकृतेन कर्म कर्तव्यमित्याह—अन्नादिति। अन्नाद्धक्तादेतआदिरूपेण परिणतात् भूतानि प्राणिशरीराणि भवन्ति, पर्जन्यादृष्टेरन्यस्य सभव उत्पक्ति, यज्ञादपूर्वात्पर्जन्यो भवति। तदुक्त 'अभौ
प्रास्ताहृति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वष्टरम् ततः प्रजा 'इति। यज्ञ कर्मण ऋविग्यजमानव्यापारात्समुद्भवो

६ श्रीधरीव्याख्या।

ताभि स्वर्गं न विन्दति' इति । ये त्वात्मनो भोचनार्थमेवान्न पचन्ति न तु वैश्वदेवाद्यर्थं ते पापा दुराचारा अधमेव मुक्तते ॥ १३ ॥ जगचक्रप्रवृत्तिहेतुत्वादिष कर्मं कर्तव्यमित्याह—अञ्चादिति त्रिभि । अञ्चाच्छुकशोणितरूपेण परिणताद्भूतान्युत्पद्यन्ते । अञ्चस्य च ७ अभिनवगुक्षाचार्यव्यास्था ।

मन्त्रामा आत्मार्थमिद् वय कुर्म इति कुर्वते त एवाघ शुभाशुभात्मक लभन्ते॥१३॥ अज्ञादिति।कर्मेति।अज्ञादिवभागभोग्यस्वभावास्कथिप न्मायाविद्याप्रकृतिकालाद्यनेकापरपर्यायाद्भतानि विचित्राणि भवन्ति। तद्यात्र पर्जन्यादिविच्छित्रसवित्स्वभावादात्मन । भोकृतज्ञात्मलाभत्वा द्भोग्यसायाः । सच पर्जन्यो भोक्ता । यज्ञाङ्गोगिक्रयायत्तत्वाङ्गोकृत्वस्य । भोगिक्रिया च कर्मण क्रियाक्षक्तिस्वातझ्यवलात् ॥१४॥ तच

१ मधुसूदनः

# कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

कर्मेति । कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेद' स उद्भव कारणं यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि जानीहि । ब्रह्म पुनर्वेदाख्यमक्षरसमुद्भवम् । अक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तदक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः । य-स्नात्साक्षात्परमात्माख्यादक्षरात्पुरुषनि श्वासवत् समुद्भत ब्रह्म तस्नात्सर्वार्थप्रकाशकत्वात्सर्वगतम् ।

२ आन दगिरिच्याख्या ।

यद्पूर्वहेतुःखेन कर्मोक्त तिलं चैत्यवन्दनादि किं वाग्निहोत्रादीति सिद्दान प्रत्याह—कर्मेति । किमिति कर्मणो ब्रह्मो-द्रवत्वमुच्यते सर्वस्य तदुद्भवत्वाविशेषादित्याशङ्काह—ब्रह्म वेद इति । ब्रह्म ति वेदाल्यमनादिनिधनमिति तन्नाह—ब्रह्म पुनिरिति । अक्षरात्मनो वेदस्य पुनरक्षरेभ्य सकाशादेव समुद्रवो न सभवतीत्याशङ्काह—अक्षर-मिति । ब्रह्मेत्यक्षरमेवोक्त, तत्कथ तसादेवोद्भवतीत्याशङ्का ब्रह्मशब्दार्थमुक्तमेव स्मारयित—ब्रह्म वेद इति । नजु ब्रह्मशब्दितस्य वेदस्यापि पौरुषेयत्वात्प्रामाण्यसदेदात्कथ त्वदुक्तमित्रहोत्रादिक कर्म निर्धारयितु शक्यते तन्नाह— यस्मादिति । कथ तिर्हे तस्य यद्ये प्रतिष्ठितत्व सर्वगतत्वे विशेषायोगादित्याशङ्काह—सर्वगतमपीति ॥ १५ ॥ १ नीलकण्डवारया (चतुर्धरी)।

दानादिभ्यः समुद्भवतीति कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ कर्म ब्रह्मोद्भव वेदोद्भवम्, वेद एव धर्मे प्रमाण नतु पाखण्डा-दिप्रणीतागम, ब्रह्म वेदोऽप्यक्षरसमुद्भवम् । अस महतो भूतस नि श्वसितमेतबह्यवेदो यजुर्वेदः । हत्यादिश्रुतेः साक्षा-त्यरमेश्वरादेवोत्पन्न, अतो न तत्र अमविप्रलम्भकत्वादिदोषाकान्तपाखण्डादिवाक्यवद्प्रामाण्यराङ्कास्तीति भावः । यसादेव तस्नात्सर्वसिन्देशे काले च वर्तमान ब्रह्म वेदः । एतेन वेदस नित्यत्व शब्दस विभुत्व च दर्शितम् । ४ मधसदनीव्याक्या।

पूर्वाख्यात् धर्माद्भवति पर्जन्य । यथा चाभिहोत्राहुतेर्वृष्टिजनकल तथा व्याख्यातमष्टाध्यायीकाण्डे जनकयाज्ञवत्क्यसवाद-रूपाया षद्प्रश्याम् । मनुना चोक्तम् 'अभौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते दृष्टिर्वृष्टेरच तत प्रजा ॥' इति । सच यज्ञो धर्माख्य सूक्ष्म कर्मसमुद्भव ऋिलग्यजमानव्यापारसाध्य । यज्ञस्य हि अपूर्वस्य विहित कर्म कारणम् ॥ १४ ॥ तच्चापूर्वोत्पादकम् , ब्रह्मोद्भव ब्रह्म वेद स एवोद्भव प्रमाण यस्य तत्त्रथा । वेदविहितमेव कर्माऽपूर्वसाधन जानीहि नलन्यत्पाखण्डप्रतिपादितमित्यर्थ । ननु पाखण्डशास्त्रापेक्षया वेदस्य कि वैलक्षण्य, यतो वेदप्रतिपादित एव धर्मो नान्य इत्यत आह—ब्रह्म वेदाख्यमक्षरसमुद्भव अक्षरात्परमात्मनो निदीषात्पुरुषि श्वासन्यायेनाबुद्धिपूर्वं समुद्भव आवि-भावो यस्य तदक्षरसमुद्भवम् । तथाचापौरुषेयलेन निरस्तसमस्तदोषाज्ञङ्क वेदवाक्य प्रमितिजनकत्या प्रमाणमतीन्द्रियेऽथें नतु अमप्रमादकरणापाटविप्रिलिप्सादिदोषवत्प्रणीत पाखण्डवाक्य प्रमितिजनकिमिति भाव । तथाच श्रुति 'अस्य ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यस्य स ॥ १४॥ कर्म ब्रह्म वेद उद्भव कारण यस्य तजानीहि ब्रह्म वेदाख्यमक्षर परमात्मा समुद्भव कारण यस्य तत् 'अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतयहग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथवाङ्गिरस ' इत्यादिश्वते । यस्मादेव तस्मात्सवार्थप्रकाशकलात् सर्वगत मिप सद्वेदाख्य ब्रह्म नित्य सदा यज्ञविधिप्रधानलात् यज्ञे प्रतिष्ठितम् । यैत्तवक्षर ब्रह्म सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठित यज्ञेनोपायभूतेन प्राप्यत इत्यपरेषा व्याख्यान तदश्चिप्रस्तम् । अश्चिवीज तु पूर्वार्थस्य बदयस्य वेदपरत्वेनात्रान्यपरत्वे 'वेदो वा प्रायदर्शनात्' इतिन्याय-६ श्रीषरीन्याख्या ।

सभव पर्जन्याद्वृष्टे । स च पज यो यश्चाद्भवति । स च यश्च कर्मसमुद्भव । कर्मणा यजमानादिन्यापारेण सम्यङ्निष्ण्यत इत्यर्थ । श्वन्नी प्रास्ताद्वति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदिलाज्जायते वृष्टिवृष्टेरत्र तत प्रजा ' इति समृते ।। १४॥ तथा कर्मश्रक्षोद्भविमिति । तच्च यजमानादिन्यापाररूप कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्म वेदस्त्यसात्प्रवृत्त जानीहि । तच्च ब्रह्म वेदाख्यमक्ष्रात्परब्रह्मण समुद्भत्त विद्धि । अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतचवृत्रवेदो यजुर्वेद सामवेद ' इति श्चते । यत प्रवमक्षरादेव यश्चप्रवृत्तेरत्यन्त तत्यामिप्रेतो यश्च तस्मात्सवगतमप्यक्षर ब्रह्म नित्य सवदा यश्चे प्रतिष्ठितम् । यश्चेनोपायभूतेन प्राप्यत इति यश्चे प्रतिष्ठितमुच्यते । उद्यमस्था सदा रुक्षमी ७ अभिनवग्रह्माचर्यव्याख्या ।

स्वातक्रयमविच्छित्रमप्यनविच्छत्रानन्तस्वातक्रयपूर्णसमुच्छिलन्महेश्वरभावपरमात्मव्रह्मण सस्पर्शवशात्। तच उच्छिलद्च्छादितेश्वर्यं ब्रह्म अक्षरा त्रशान्ताशेषेश्वर्यतरङ्गात्सविन्मात्रात्। इत्येव व्यवस्थितोऽय यज्ञ षडर चक्र वाहयन् तत्तु अरात्रयसधानाद्पवर्ग अरात्रयतव्रणाद्यवहारमासूत्र यतीति विद्याविद्योक्षास्तरङ्गसुभग ब्रह्म यज्ञे एव प्रतिष्ठितम्। अन्ये तु अन्न तावद्वीर्यलोहितक्रमेण भूतकारणम्। अन्न च वृष्टिद्वारेण पर्जन्यात्। सोऽपि 'अझौ प्रास्ताद्वति सम्यक्' इत्यादित्रमेति ततो बृष्टियंशात् यक्ष क्रियात साच ज्ञानपृर्विका ज्ञानमस्ररादिति । अपरे तु अन्नम-

# एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सर्वगतमि सिन्नत्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ एवमिति। एवमित्थमीश्वरेण वेद्यज्ञपूर्वक जगचकं प्रवर्तित नानुवर्तयतीह लोके यः कर्मण्यधिकृतः सम्नघायुरघ पापमा
युर्जीवनं यस्य सोऽघायुः पापजीवन इति यावत्, इन्द्रियाराम इन्द्रियराम आरमणमाक्रीडा विषयेषु यस्य स इन्द्रियारामो मोघं वृथा हे पार्थ, स जीवति। तस्माद्वेनाधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्मेति
प्रकरणार्थः। प्रागात्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेस्ताद्थ्येन कर्मयोगानुष्ठानमधिकृतेनानात्मक्षेन कर्तव्यमेवेत्यतत् 'न कर्मणामनारम्भाद्' इत्यत आरभ्य 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिच्यदकर्मणः' इत्यवमन्तेन
प्रतिपाद्य 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इत्यादिना 'मोघ पार्थ स जीवति' इत्यवमन्तेनापि प्रन्थेन प्रासिद्धकमिधकृतस्यानात्मविद् कर्मानुष्ठाने बहुकारणमुक्त तदकरणे च दोषसंकीर्तनं कृतम् ॥१६॥

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

अधिकृतेनाध्ययनादिद्वारा जगचकमजुवर्तनीयमन्यथेश्वराज्ञातिल्ङ्किनस्तस्य प्रत्यवाय स्यादित्याह—एवमिति । 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यादिनोक्तमुपसहरति—तस्मादिति । जगचकस्य प्रागुक्तप्रकारेणानुवर्तने वृथा जीवनमघसा धन यसात्तसाजीवता नियत कर्म कर्तव्यमित्यर्थ । यद्यधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म तर्हि किमित्यज्ञेनेति विशिष्यते ज्ञानिष्ठेनापि तत्कर्तव्यमेवाधिकृतत्वाविशेषादित्याशङ्क्य पूर्वोक्तमनुवद्ति—प्रागिति । नहि ज्ञानकर्मणोविरो-धाउज्ञाननिष्ठेन कर्म कर्त्त शाक्यते तथा चानात्मज्ञेनेव चित्तशुद्धादिपरपरया ज्ञानार्थं कर्मानुद्देयमिति प्रतिपादितमि त्यर्थं । तर्हि यज्ञार्थादित्यादि । किमर्थं, नहि तत्र ज्ञाननिष्ठा प्रतिपाद्यते कर्मनिष्ठा तु पूर्वमेवोक्तत्वान्नात्र वक्तव्यत्याशङ्कर्म वृत्तमर्थान्तरमनुवद्ति—प्रतिपाद्येति । प्रारक्षिकमज्ञस्य कर्मकर्तव्यतोक्तियसङ्गगतिमिति यावद् बहुकारणमीश्वर३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी ) ।

नित्य नियमेन यज्ञे प्रतिष्ठित तात्पर्थेण पर्यवसन्नम् ॥ १५ ॥ भवत्वेव तत कि फलितमित्यत आह्—एविमिति । भूतानामादौ वेदाधिगमस्ततः कर्मानुष्ठान ततो देवाना नृतिस्ततो वृष्टिस्ततोऽन्न ततो भूतानि तेषा वेदाधिगम इत्येव- रूप चक्रमिव चक्र निरन्तरमावर्तमान जगद्यात्रानिर्वाहक नानुवर्तयित नानुतिष्ठति सोऽघायु पापजीवन इन्द्रिया- रामो नतु धर्माराम आत्मारामो वा मोघ व्यर्थे दशमशकादिवज्ञीवति । यस्त्वेतदनुवर्तयिति स जगदुपकारको धन्य भन्नस्वनीन्याख्या ।

महतो भृतस्य निश्वसितमेतयहरवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका स्त्राण्यनुन्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्पैवेतानि निश्वसितानि' इति । तस्मात्माक्षात्परमात्मसमुद्भवतया सर्वेगत सर्वेप्रकाश्च निर्मिवनािश्च व ब्रह्म वेदाख्य यहे धर्माख्येऽतीिन्द्रये प्रतिष्ठित तात्पर्येण । अत पाखण्डप्रतिपादितोपधर्मपरिखागेन वेदबोधित एव धर्मोऽजुष्ठेय इस्पर्य ॥ १५ ॥ भवत्वेव तत किं फिलतिमिस्याह—आदौ परमेश्वरात्सर्वावभासकनिस्पनिदीषवेदाविभाव , तत कर्मपरिज्ञान, ततोऽजुष्ठानाद्धमीत्पाद , तत पर्जन्यस्ततोऽष्ठ ततो भूतािन पुनस्त्रथैव भूताना कर्मप्रवृत्तिरिस्येव परमेश्वरेण प्रवर्तित चक्र सर्वजगित्रविह्य यो नानुवर्तयित नानुतिष्ठति सोऽघायु पापजीवनो मोघ व्यर्थमेव जीवति । हे पार्थ, तस्य जीवनान्मरणमेव वरम् । जन्मान्तरे धर्मानुष्ठानसभवादिस्यर्थ । तथाच श्रुति 'अथो अय वा आत्मा सर्वेषा भूताना लोक स यजुहोति ययजते तेन देवाना लोकोऽथ यदनुब्रुते तेन ऋषीणामथ यत्यिनुभ्यो निप्रणाति यरप्रजामि-

### ५ भाष्योत्कर्वदीविका।

विरोधादि ॥१५॥ फिलतमाह । एवमीश्वरेण वेदयज्ञपूर्वक जगचक प्रवर्तित य इहलोके कर्माधिकृतो नातुवर्तयित नातुविष्ठिति स अधायुरघ पापमायुर्जीवन यस्य स इन्द्रियैरारमण विषयसेवन यस्य स व्यर्थ जीवति । त्या तु जगचकप्रवर्तकस्य ममानुसरणम-वश्य कर्तव्यमिति द्योतयन्नाह—पार्थेति । तस्माद् ज्ञेनाधिकृतेन कर्म कर्तव्यमेवेति प्रकरणार्थ ॥ १६ ॥ न कर्मणामित्यारभ्य ६ श्रीधरीव्याक्या ।

रितिवत् । यहा यसाज्जगचन्नम् कर्म तसात्सर्वगत मन्नार्थवादै स्वेषु सिद्धार्थप्रतिपादकेषु भूतार्थाख्यानादिषु गत स्थितमि वेदाख्य नद्धा सर्वदा यहे च तात्पर्यरूपेण प्रतिष्ठितम् । अतो यशादि कर्म कर्तव्यमित्यर्थ ॥ १५॥ यसादेव परमेश्वरेणैव भूताना पुरुषार्थ सिद्धये कर्मादिचन प्रवर्तित तसात्तदकुर्वतो वृथेव जीवितमित्याह—एवमिति । परमेश्वरवाक्यभूताहेदाख्याद्धमण पुरुषाणा कर्मणि प्रवृत्ति , तत कर्मनिष्पत्ति , तत पर्जन्य , ततोऽन्नम् , ततो भूताना च पुनस्तथैव कर्मणि प्रवृत्तिरित्येव प्रवर्तित चन्न थो ७ अभिनवगुप्ताचार्यच्या ।

मनान विषयपत्रकमाश्रिल भूतानीन्द्रियाणि विषयास्त्रारमनः स्फुरितरूपाः । अत आस्मैव विषयोपभोगेन पोन्यते । अतस्य सर्थगत

### यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

एवं स्थिने किमेष प्रवर्तितं चकं सर्वेणानुवर्तनीयमाहोस्वित्पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठानोपायप्राप्यानात्म-विदो क्षानयोगेनेव निष्ठामात्मविद्भिः सांख्यैरनुष्ठेयामप्राप्तेनैवत्येवमर्थमर्जुनस्य प्रश्नमाराङ्क्य स्वयमेव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थमेव तं वैतमात्मान विदित्वा निवृत्तमिथ्याज्ञानाः सन्तो ब्राह्मणा मिथ्याज्ञानवद्भिरवद्य कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्त वरन्ति न तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्यतिरेकेणान्यत्कार्यमस्तीत्येवं श्रुत्यर्थमिष्ठ गीताशास्त्रे प्रतिपादिषितिन

३ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रसादो देवताप्रीतिश्चेखादि दोषसंकीर्तन 'तैर्द्तानप्रदाय' इत्यादि ॥ ३६ ॥ वृत्तमधँमेव विभज्यान्यानन्तरश्चोकमाश् क्योत्तरत्वेनावतारयति—एवमिति । अर्जुनस्य प्रश्नमित्येवमधँमाशक्क्याह मगवानिति सबन्ध । नन्वेषाशक्का नाव-काशमासादयत्यनात्मश्चेन कर्तव्य कर्मेति बहुशो विशेषितत्वादित्याशक्क्याह—स्वयमेवेति । किमधँ श्वत्यधँ स्वयमेव भगवानत्र प्रतिपादयतीत्याशक्क्याह—शास्त्रार्थस्येति । गीताशास्त्रस्य ससन्यास ज्ञानमेव मुक्तिसाधनमर्थो नार्थाः न्तरमिति विवेकार्थमिह श्वत्यधँ कीर्तयतीत्यर्थं । तमेव श्वत्यधँ सक्षिपति—एविमिति । सिद्ध चेदात्मवेदनमनर्थक तिर्द्ध ब्युत्थानादीत्याशक्क्यापातिकविज्ञानफलमाह—निवृत्तिते । श्राह्मणप्रहण तेषामेव च्युत्थाने मुख्यमधिकारित्व-मिति ज्ञापनार्थम् । क्षेशात्मकत्वादेषणाना ताभ्यो च्युत्थान सर्वेषा स्वाभाविकत्वादविधित्यतमित्याशक्क्याह— सिथ्येति । भिक्षाचर्यं चरन्तीति वचन च्युत्थानविरुद्धमित्याशक्क्याह—शरीरेति । तिर्दि तद्वदेव तेषामिति । यथोक्त श्वत्यभाष्यतेत्याशक्क्य च्युत्थायिनामाश्रमधर्मवद्गिहोत्रादेरनुष्टापकाभावान्मैवमित्याह—न तेषामिति । यथोक्त श्वत्यभाष्मन्त्रीति सांख्यानाम्' इति कथमुक्तमिति परिचोच परिहारमुपदर्शयतीत्याह—इत्येवमिति । आत्मनिष्ठस्य विषय-१ नीलकण्यन्याख्या (चतुर्धरी)।

इति भावः । तथाच श्रुतिः 'अथो अय वा आत्मा सर्वेषा भूताना लोकः स यजुहोति यद्यजते तेन देवाना लोको-ऽथ यदनुष्ठूते तेन ऋषीणामध्य यत्पतृभ्यो निपृणाति यत्प्रजामिच्छति तेन पितृणामध्य यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्यो-ऽशन ददाति तेन मनुष्याणामध्य यत्पशुभ्यस्तृणोदक विन्दति तेन पश्चना यदस्य गृहेषु श्वापदो वयासापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा लोकः ' इति ॥ १६॥ एवमीश्वरेण वेदयञ्जपूर्वक जगचक प्रवर्तितमञ्जरिषकृतैरनुवर्तित-व्यमित्युक्तम् । असाननुवर्तनेच महान्त्रत्यवाय उक्तः । स ब्रह्मविदमपि स्पृशेदिति समावितामाशङ्का परिहरति— यस्तिवति । आत्मन्येव रति प्रीतिर्यस नतु स्थादौ स तथा । नन्वात्मनि प्रीतिः प्राणिमात्रसानौपाधिक्यस्ति प्रत्युत ४ मञ्चसदनीव्यास्था ।

च्छते तेन पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशन ददाति तेन मनुष्याणामथ यत्पश्चभ्यस्तृणोदक विन्दति तेन पश्चना यदस्य गृहेषु श्वापदा वयास्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा लोक 'इति । ब्रह्मविद व्यावर्तयति इन्द्रियाराम इति । यत इन्द्रियेविषयेष्वारमति अत कर्माधिकारी सस्तदकरणात्पापमेवाविचिन्वन्व्यर्थमेव जीवतीत्यमित्राय ॥ १६ ॥ यस्लिन्द्रियारामो न भवति परमार्थदर्शी स एव जगचकप्रग्रतिहेतुभूत कर्माननुतिष्ठक्वपि न प्रत्यवैति क्रतकृत्यत्वादित्याह द्वाभ्याम् इन्द्रियारामो हि स्रक्चन्दनवनितादिषु रतिमनुभवति, मनोज्ञान्वपानादिषु तृप्तिम्, पश्चपुत्रहिरण्यादिलामेन ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

श्वारीरयात्रापीलन्तेन प्रन्थेनात्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राह्यर्थं फलामिसधिरहित कर्मानुष्ठेयमिति प्रतिपाद्य यज्ञार्थादिखादिना मोधिस्य-न्तेन प्रासिक्षकमनात्मविदोऽधिकृतस्य कर्मानुष्ठाने बहु कारणमुक्त तदकरणे च दोषसकीर्तन कृतमेवस्थिते किमेव प्रवार्तित चक सर्वे-णानुवर्तनीयमुतानात्मक्रेनाञ्चदान्त करणेन ज्ञानप्राह्यर्थमिलार्जुनसशयमालक्ष्य खयमेव वा शास्त्रस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थं तत्त्वविद्रस्य-क्षिपेधिति—यस्तिवित्र । यस्तु मानव आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मन्येव रितर्न विषयेषु यस्य स आत्मनैव नाचरसादिना तृसन्ध भवेत् । १ श्रीषरीज्यास्था ।

नानुवर्तयति नानुतिष्ठति सोऽघायु अध पापरूपमायुर्यस्य स । यत इन्द्रियैविषये वेव रमित न तु ईश्वराराधनार्थे कर्मणि । अतो मोध व्यर्थे स जीवति ॥ १६ ॥ तदेव 'न कर्मणामनारम्मान्नैष्कर्म्यं' इत्यादिनाऽश्वस्थान्त करणशुक्थं कर्मयोगमुक्तवा शानिनः कर्मानुपयोगमाह—सस्तिति द्वाभ्याम् । आतमन्येव रति प्रीतिर्यस्य । ततश्चात्मन्येव रुप्त स्वानन्दानुभवेन निर्वृत । अतप्रवात्मन्येव ७ अभिनवगुद्धात्वार्थव्याख्वा ।

प्रदेश कर्मणि प्रतिष्ठित तन्मयत्वातस्य ॥ १५ ॥ एवसिति । यस्त्वेव नाङ्गीकरोति त पापमयः । अतः स इन्द्रियेक्वेव रमते नास्मनि ॥ १६ ॥

### नैव तस्य कृतेनार्थी नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिद्र्थव्यपाश्रयः॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

माविष्कुर्वज्ञाह भगवान्—यस्त्वित । यस्तु साख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरितरात्मन्येव रितर्न विषयेषु यस्य स आत्मरितरेव स्याङ्गवेदात्मतृत्रश्चात्मनैव तृतो नाज्ञरसादिना स मानवो मनुष्यः सन्यस्यात्मन्येव च सतुष्टः । संतोषो हि बाह्यार्थलामेन सर्वस्य भवति तमनपेक्ष्यात्मन्येव च संतुष्टः सर्वतो वीततृष्ण इत्येतद्। य ईदश आत्मवित्तस्य कार्य करणीय न विद्यते नास्तीत्यर्थः ॥१७॥ किंच नैवेति । नैव तस्य परमात्मरते कृतेन कर्मणार्थः प्रयोजनमस्ति । अस्तु तर्ह्यकृतेनाकरणेन प्रत्यवायाक्योऽनथी

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

सङ्गराहित्य दृष्ट तद्नात्मज्ञेन जिज्ञासुना कर्तव्यमिति मत्वाह—यस्तु सांख्य दृति । किचात्मज्ञस्य ज्ञानेनात्मनैव परितृक्षत्वाङ्गाज्ञपानादिना साध्या तृक्षिरिष्टा तेन विद्यार्थिना सन्यासिनापि नाज्ञरसादावासिकर्युक्ता कर्तुमित्याह—आत्मतृप्त दृति । किंचात्मविद् सर्वतो वैतृष्ण्य दृष्ट तद्नात्मविद् विद्यार्थिना कर्तव्यमित्याह—आत्मन्यविति । रितृक्षिसतोषाणा मोद्रममोदानन्दवद्वान्तरभेद , अथवा रित्विवयासिक्तं , तृक्षिविवयविशेषसपर्कज सुख, सतोषो ऽभीष्टविषयमात्रलामाणिन सुखसामान्यमिति भेद । नन्वात्मरतेरात्मतृप्तस्यात्मन्येव सतुष्टस्यापि किचित्कर्तव्य मुक्तये भविष्यतीति नेत्याह—य ईस्त्रा दृति ॥ १७ ॥ इतश्चात्मविदो न किचित्कर्तव्यमित्याह—किंचेति । अभ्युद्यनि - श्रेयसयोरन्यतरत्प्रयोजन कृतेन सुकृतेनात्मविदो भविष्यतीत्याशङ्गाह—नेवेति । प्रत्यवयनिवृत्तये स्वरूपप्रच्युति-प्रत्याख्यानाय वा कर्म स्थादित्याशङ्गाह—नेत्यादिना । ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु भूतेषु किचद्भत्विशेषमाश्रित्य कश्चि दृथी विदुष साध्यो भविष्यति तद्र्थं तेन कर्तव्य कर्मेत्याशङ्गाह—नचेति । तत्राद्य पादमादते—नैवेति । त्र व्याच्छे—तस्येति । आत्मविद् स्वर्गाद्यभ्यत्यानर्थित्व नि श्रेयसस्य च प्राप्तत्वाज्ञ कृत कर्मार्थविद्रसर्थं । आत्मविदा

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।
तदर्थत्वेनैव ख्यादिष्विप प्रीतिर्भवतीत्यत उक्तम्—आत्मतृप्त इति । आत्मनैव परमानन्दरूपेण तृप्तो न मिष्टान्नादिना । ननु मन्दामिरिष ख्यादौ न रमते नापि मिष्टान्नेन तृष्यत्यत उक्त आत्मन्नेन च सतुष्ट इति । मन्दामिर्हि
धातुवृद्धि जाठरोद्दीपन च कामयमान औषधाद्यर्थमितस्ततो धावति नत्वात्मन्येव तुष्यति, विद्वास्तु रतितृप्तितुष्टीरात्मनैवानुभवति न क्ष्यन्नधनादिभिरिति तस्य कार्य कर्तव्य किमिप नास्ति । क्रियाप्राप्तस्य कस्यचिद्प्यर्थस्याभावात्
॥ १७ ॥ एतदेवाह —नैवेति । तस्रात्मरतेः कृतेन कर्मणार्थः प्रयोजन नास्ति । स्वर्गादौ लिप्साभावात् । मोक्षस्य
४ मधुसद्दनीन्याक्या।

रोगाद्यभावेन च तुष्टिं, उक्तिविषयाभावे रागिणामरत्यतृष्टिदर्शनात् । रतितृप्तितुष्टयो मनोरृक्तिविशेषा साक्षि-सिद्धा । ल्रम्थपरमात्मानन्दस्तु द्वैतदर्शनाभावादतिफल्गुलाच विषयसुख न कामयत इत्युक्त 'यावानर्थ उदपाने' इत्यत्र । अतो नात्मविषयकरतितृप्तितुष्ट्यभावादात्मान परमानन्दमद्वय साक्षात्कुर्वेनुपचारोदेवमुच्यते आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मसंतुष्ट इति । तथाच श्रुति 'आत्मकीड आत्मरति कियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठ' इति । आत्मतृप्तश्चेति चकार एवकारानुकर्षणार्थ । मानव इति य कश्चिद्पि मनुष्य एवभूत स एव कृतकृत्यो नतु ब्राह्मणलादिप्रकर्षणिति कथितुम् । आत्मन्येव च सतुष्ट इत्यत्र चकार समुच्यार्थ । य एवभूतत्त्तस्याधिकारहेल्यभावात्किमपि कार्यं वैदिक लोकिक वा न विद्यते ॥ १० ॥ नन्वात्म-विदोऽप्यभ्युद्यार्थं नि श्रेयसार्थ प्रत्यवायपरिहारार्थं वा कर्म स्यादित्यताशह—तस्यात्मरते कृतेन कर्मणाभ्युद्यलक्षणो ५ माम्योक्कवदीपिका ।

भात्मन्येव तुष्टो न बाह्याक्येषु सर्वतो विगततृष्ण इत्यर्थ । तस्य कर्तव्य नास्ति ॥१७॥ चतुर्थपाद विष्टणोति—नैवेति । तस्यात्मरते कृतेन कर्मणाभ्युद्यार्थेन ज्ञानार्थेन मोक्षार्थेन वा प्रयोजन नैवास्ति । स्वर्गस्य तुच्छक्पेण ज्ञातलात् । ज्ञानस्य जातलात् 'नास्त्रकृत कृतेन' इतिश्रुत्या मोक्षस्य कर्माकार्यलप्रतिपादनात् । अस्तु तर्श्वकृतेन प्रत्यायाख्योऽर्थ इत्यत आह—नेति । इह लोके कश्चि-

सतुष्टो भोगापेक्षारिहिनो यस्तस्य कर्तव्य नास्ति ॥ १७ ॥ तत्र हेतुमाह—नैव तस्येति । कृतेन कर्मणा तस्यार्थ पुण्य नैवास्ति । न चाक्कतेन कश्चन कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति । निरह्कारत्वेन विधिनिवेधातीतस्वात्, तथापि 'तस्यात्तदेषा न प्रिय यदेतनमनुष्या विदु ' इति श्चतेमोंक्षे देवक्कतविद्यसभवात्तत्परिकारार्थं कर्मभिदेवा सेव्या इत्याशक्कोक्तम् । सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कश्चिद-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यारया । ॥ १७ ॥ यस्त्वात्मेति । आत्मरतेस्तु कर्म इन्द्रियव्यापारतयैव क्कुर्वत करणाकरणेषु समता । अतएव नासौ भूतेषु किंचिदात्मप्रयोजनमपेक्ष्य

१ मधुसूद्वः

नारुतेनेह लोके कश्चन कश्चिदपि प्रत्यवायपातिरूप आत्महानिलक्षणो वा नैवास्ति । न चास्य सर्व-भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्चयः प्रयोजननिमित्तिश्चयासाध्यो व्यपाश्चयो व्यपा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

चेत्कर्म न क्रियते तर्हि तेनाकृतेन तस्यानर्थो भविष्यतीति तस्यसाख्यानार्थं तस्य कर्तव्य कर्मेति शक्कते—तर्हीति । द्वितीयपादेनोत्तरमाह—नेत्यादिना। अतो न तिबृह्त्यर्थं कृतमर्थविति शेष । द्वितीय भाग विभजते—नचा-स्थेति । व्यपाश्रयणमालम्बन नेति सबन्ध । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह—कचिदिति । भूतविशेषसाश्रितसापि १ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

चाकियासाध्यत्वात् 'नास्त्यकृत कृतेन' इति श्रुते । अकृतो मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्तीति श्रुत्यर्थः । अकृतेनं विरु इकर्मणाप्यर्थों नरकादिरस्य नास्ति । अत्र कृताकृतशब्दौ मित्रामित्रपद्वत्परस्परिवरुद्धार्थवाचितया पुण्यपापवचनौ । ये तु अकृतेनेति भावे निष्ठा । नित्याकरणाद्गर्हितत्वरूपो वा प्रत्यवायप्राप्तिरूपो वा कश्चनार्थों विदुषो नास्तीति व्याच-क्षते । तेषामप्यभावात् भावोत्पत्तरनम्युपगमानित्याना काले यदन्यद्विहित क्रियते तत्व्य प्रत्यवायोत्पादो वक्तव्यं इति घटकुट्या प्रभातवृत्तान्त आपद्यते । अत्रोपपत्तिमाह—नचेति । चो हेतौ । यस्नादात्मरते सर्वभूतेषु चेतना-४ मध्यस्वनीव्याख्या ।

नि श्रेयसलक्षणो वाऽर्थ प्रयोजन नैवास्ति । तस्य स्वर्गाद्यभ्यदयानर्थिस्वात्, नि श्रेयसस्य च कर्मासाध्यस्वात् । तथाच श्रुति 'परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्यकृत कृतेन' इति । अकृतो निर्यो मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ती-लर्थं । ज्ञानसाध्यस्यापि व्यावृत्तिरेव कारेण स्चिता । आत्मरूपस्य हि नि श्रेयसस्य नित्यप्राप्तस्याज्ञानमात्रमप्राप्ति । तच तत्त्वज्ञानमात्रापनोद्यम् । तस्मिस्तत्त्वज्ञानेनापनुन्ने तस्यात्मविदो न किचित्कर्मसाध्य ज्ञानसाध्य वा प्रयोजनमस्तीत्यर्थं । एवभूतेनापि प्रत्यवायपरिहारार्थं कर्माण्यन्ष्ठेयान्येवेत्यत आह-नाकृतेनेति भावे निष्ठा । नित्यकर्माकरणेनेह लोके गर्हि-तलक्ष प्रत्यवायप्राप्तिक्षो वा कश्वनार्थौ नास्ति । सर्वत्रोपपत्तिमाहोत्तरार्धेन । चो हेतौ । यस्मादस्यात्मविद सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कोऽप्यर्थव्यपाश्रय प्रयोजनसबन्धो नास्ति, कचिद्भतविशेषमाश्रिख कोऽपि कियासाध्योऽर्थी नास्तीति वाक्यार्थ । अतोऽस्य कृताकृते निष्प्रयोजने । 'नैन कृताकृते तपत ' इति श्रुते । 'तस्य ह न देवाश्व नाभूत्या ईशत आत्मा होषा स भवति' इति श्रुतेदेवा अपि तस्य मोक्षाभवनाय न समर्था इत्युक्तेन विद्याभावार्थमपि देवाराधनरूपकर्मा न समर्था त्यभिप्राय । एतादशो ब्रह्मविद्धमिकासप्तकमेदेन निरूपितो वसिष्ठेन 'ज्ञानभूमि श्रुमेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता । विचारणा द्वितीया स्वान्तीया तनुमानसा ॥ सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽससिकानामिका । पदार्थामावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृतां इति । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुर सरा फलपर्यवसायिनी मोक्षेच्छा प्रथमा । ततो गुरुमुपस्त्य वेदान्तवाक्यविचारः श्रवणमननात्मको द्वितीया । ततो निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाप्रतया सूक्ष्मवस्तुप्रहणयोग्यत्व तृतीया । एतद्भामकात्रयं साधनरूप जाग्रदवस्थोच्यते योगिभि अभेदेन जगतो भानात् । तदुक्तम् 'भूमिकात्रितय लेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् । यथा-वद्भेदबुद्धोद जगजाप्रति दर्यते ॥' इति । ततो वेदान्तवाक्यान्निर्विकल्पको ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारश्चतुर्थां भूमिका फलक्पा सस्वापत्ति खप्नावस्थोच्यते । सर्वस्थापि जगतो मिथ्यालेन स्फुरणात् । तदुक्त 'अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते प्रश्नममागते । पश्यिन्त स्वप्नवलोक चतुर्थीं भूमिकामिता ॥' इति । सोऽय चतुर्थभूमिं प्राप्तो योगी ब्रह्मविदित्युच्यते । पश्चमीषष्ठीसप्तम्यस्त भूमिका जीवनमुक्तेरेवावान्तरमेदा । तत्र सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनिस या निर्विकल्पकसमाध्यवस्था साऽससिक्त-रिति सुष्तिरिति चोच्यते । तत स्वयमेव व्युत्थानात् । सोऽय योगी ब्रह्मविद्वर । ततस्तद्भ्यासपरिपाकेण या चिरकाळाव-स्थायिनी सा पदार्थाभावनीति गाढसुषुप्तिरिति चोच्यते । तत स्वयमजुत्थितस्य योगिन परप्रयेनेनेव व्युत्थानात् सोंऽयं ब्रह्मविद्वरीयान् । उक्तिहि 'पश्चमीं भूमिकामेल्य सुषुप्तिपदनामिकाम् । षष्ठीं गाढसुषुस्याख्या क्रमात्पतित भूमिकाम् ॥' इति । यस्यास्त समाध्यवस्थाया न खतो न वा परतो व्युत्यितो भवति सर्वथा भेददर्शनाभावात, किंतु सर्वदा तन्मय एव खंप्र-यक्तमन्तरेणैव परमेश्वरश्रेरितप्राणवायुवशादन्यैर्निर्वाद्यमाणदैहिकव्यवहार परिपूर्णपरमानन्दघन एव सर्वतिस्तिष्ठति सा सप्तमी तरीयावस्था । ता प्राप्तो ब्रह्मविद्वरिष्ठ इत्युच्यते । उक्तहि 'षष्ठ्या भूम्यामसौ स्थिला सप्तमी' भूमिमानुयात् । किंचिदेवैष सपन्न-

दिप प्रखवायप्राप्तिरूप खहानिलक्षणोऽर्थों नास्ति आत्मरते निखकरणेऽधिकृतलाभावात् । तस्मिन्काले प्रखवायजनकभावरूप-विहितान्यकर्मणि तस्य व्याप्रतलाभावाच । यतो यत्किचिदिप कस्मादिप तस्य साध्य नास्तीत्माह—नचेति । अस्य सर्वभूतेषु

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

६ श्रीचरीज्याच्या । ध्यर्थेट्यपाश्रय आश्रय एव व्यपाश्रय । अर्थे मोक्ष भाश्रयणीयोऽस्य नास्तीत्यर्थ । विज्ञाभावस्य श्रुत्यैवोक्तस्वात् । तथाच श्रुति -'तस्य इ न देवाश्च नाभूत्या ईशते जात्मा द्वेषां स भवति' इति । इनेत्यव्ययमध्ये । देवा अपि तस्यत्मतस्वशस्याभूत्ये अद्यताप्रतिवन्धनाय तसादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमामोति पूरुषः ॥ १९ ॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपद्यन्कर्तुमहीसि ॥ २० ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्रयणम्। कचिद्भृतविशेषमाश्रित्य न साध्यः कश्चिद्धाँ ऽस्ति। येन तद्धां कियानुष्ठेया स्यात्। न त्वमेतस्मिन् सर्वतः सम्रुतोदकस्थानीये सम्यग्दर्शने वर्तसे ॥१८॥ यत एवं तसादिति। तसादसकः सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा कार्य कर्तव्य नित्यं कर्म समाचर निर्वेर्तय। असक्तो हि यसात् समाचर-क्षीश्वरार्थं कर्मे कुर्वन् मोक्षमामोति पृरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेणेत्यर्थः॥१९॥ यसाच कर्मणैवेति। कर्म-

२ आनन्द्गिरिज्याख्या।

कियाद्वारा प्रयोजनप्रसवहेतुत्विमिति मत्वाह—येनेति । ति मयापि यथोक्त तत्त्वमाश्रित्य स्वाज्यमेव कर्मेस्यर्जुनस्य मतमाशक्काह—न त्वमिति ॥ १८ ॥ सम्यग्ज्ञानिष्ठत्वाभावे कर्मानुष्ठानमावश्यकिमस्याह—यत इति । तस्मात् ज्ञानिष्ठाराहित्य।दिति यावत् । मोक्षमेवापेक्षमाणस्य कथ कर्मणि फलान्तरवित नियोग स्यादित्याशक्काह—असक्तो हिति ॥ १९ ॥ यद्यपि जितेनिद्रयोऽपि विवेकी श्रवणादिभिरजस्य ब्रह्मणि निष्ठातु शक्नोति तथापि श्वत्रियेण त्वया विहित कर्म न स्याज्यमित्याह—यसाच्चिति । तस्मात्त्वमि कर्म कर्त्रयमित्राह—स्वोऽपि त्वया विहित कर्म कर्त्रव्यमित्याह—लोकेति । पूर्वार्धं विभजते—कर्मणैवेति । कथ जनकादीना कर्मणा सितिद्वप्राहिरुच्यते ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

चेतनेषूत्तममध्यमाधमेषु कश्चिद्प्यर्थव्यपाश्रयः सुखभोगात्मकप्रयोजनाभिसवन्धो नास्ति आत्मरितत्वादेव निष्का-मत्वाद्विदुषः पुण्यपापफलसवन्धो नास्तीत्यर्थ ॥ १८ ॥ यसान्निष्कामस्य कर्मलेपो नास्ति तसात्त्रमप्यसक्तः फलासक्ति-शूत्यः सतत सर्वदा कार्यमवश्यकर्तव्य कर्म नित्यनैमित्तिक समाचर । हि यसाद्सक्तः कर्माचरन् पर मोक्ष सक्तव-४ मधुसुद्दनीव्यारया ।

स्लथवैष न किचन ॥ विदेह मुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका । अगम्या वचसा शान्ता सा सीमा योगभूमिषु ॥' इति । यामिष इत्य श्रीमञ्जागवते स्मर्थते 'देह च नश्वरमवस्थित मुत्यित वा सिद्धो न पर्यित यतोऽध्यगमत्खरूपम् । दैवादुपेतमथ दैववशाद पेत वासो यथा परिकृत मिद्दिरामदान्ध ॥ देहोऽपि दैववशग खळ कमे यावत्खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव साम्च । त सप्रपञ्चमिष इत्य प्रतिसमीक्षत एव साम्च । त सप्रपञ्चमिष इत्य साम्च प्रति मजते प्रति बुद्धवस्तु ॥' इति । श्रुतिश्व 'तद्यथाऽहिनिल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता श्रुपीतैवमेवेद शरीर शेतेऽथायमशरीरो मृत प्राणो ब्रह्मैव वेज एव' इति । तत्राय समह — 'चतुर्योभूमिकाज्ञान तिस्न स्यु साधन पुरा । जीवन्मुक्तेरवस्थास्तु परास्तिस प्रकीर्तिता ॥' अत्र प्रथमभूमित्रयमारूढोऽजोऽपि न कर्माधिकारी कि पुनस्त स्वज्ञानी तिद्विश्विष्टो जीवन्मुक्तो वेस्यमिप्राय ॥ १८ ॥ यस्माच लमेवभूतो ज्ञानी किंतु कर्माधिकृत एव मुमुक्षु । असक्त फळकामनारहित । सततं सर्वदा नतु कदाचित् कार्यमवर्यकर्तव्य यावजीवादिश्रुतिचोदितम् 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा

असक्तो हि यस्मादाचरत्रीश्वरार्थं कर्म कुर्वन्सत्त्वग्चिद्धज्ञानप्राप्तिद्वारेण परं मोक्षमाप्रोति पूर्ष पुरुष स एव सत्पुरुषो ५ भाष्योक्कर्षदीपिका। क्रिह्मादिस्थावरान्तेषु कश्चिदर्थोऽर्थार्थमाश्रयणीय सेवनीयो नास्ति येन तदर्था कियानुष्ठेया स्यात्। अस्मिनश्चोके भूमिकारूढस्थेत्यादि- शब्दस्थाभावेनाप्रासिक्किक वासिष्ठोक्तभूमिकाप्रदर्शन कैश्चित्कृतमिति बोध्यम्॥ १८॥ तव तु चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानार्थं कर्मण्यधिकारः।

विविदिषन्ति यह्नेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुखशाने विनियुक्त कर्म निखनैमित्तिकलक्षण सम्यगाचर यथाशास्त्र निर्वर्तय ।

तस्मादसक्त फलासक्तिवर्जित कार्यमवश्यकर्तव्य नित्य नैमित्तिक च कर्म सर्वदा समाचर । हि यस्मात्पुरुषोऽसक्त कर्म समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् सत्त्वश्चिद्धारा ज्ञानप्रास्या पर मोक्ष प्राप्नोति ॥ १९ ॥ हि यस्माच जनकादयो जनकाश्वपतिप्रसृतय पूर्वे

६ श्रीधरीव्याख्या।

नेशते न शक्तुवन्तीति श्रुतेरथे । देवकृतास्तु विद्या सम्यग्नानोत्पत्ते प्रागेव 'यदेतद्वद्धा मसुष्या विदुस्तदेषा देवाना न प्रियम्' इति श्रुत्या ब्रह्मानत्येवाप्रियत्वोक्त्या तत्रैव विद्यकर्तृत्वस्य स्चितत्वात् ॥ १८ ॥ यसादेवभृतस्य शानिन एव कर्मानुपयोगो नान्यस्य तसात्त्व कर्म कुर्विक्याह—तस्मादिति । असक्त फळसङ्गरहित सन्कार्यमवदयकतन्यतया विहित निल्यनैमित्तिक कर्म सम्यगाचर । हि यसादसक्त कर्माचरगुरुष पर मोक्ष चित्तशुद्धि श्वानद्वारा प्राप्तोति ॥ १९ ॥ अत्र सदाचार प्रमाणयति—कर्मणैवेति । कर्म-

७ अभिनवगुप्ताचायन्याख्या ।

निमहाद्यमहौ करोति ॥ १८ ॥ अपितु करणीयमिद्मित्येतावता तद्त्र कुर्वतामपि सिक्षी जनकादयो दशन्ताः ॥ १९ ॥ प्राप्तप्रापणीयस्य

१ मधुसूद्गः.

णैव हि तसात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वास संसिद्धि मोक्ष गन्तुमाम्थिता प्रवृत्ता जनकादयो जनकाश्र्यप्रतिप्रभृतयः। यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनास्ततो लोकसंग्रहार्थ प्रारब्धकर्मत्वात् कर्मणा सहैवासंन्यस्यव कर्म संसिद्धिमास्थिता इत्यर्थः। अथाप्राप्तसम्यग्दर्शना जनकादयस्तदा कर्मणा सत्त्वग्रद्धिसाधन- भूतेन क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः। अथ मन्यते पूर्वेरपि जनकादिभिरप्यजान- द्भिरेव कर्तव्य कर्म कृतं तावता नावद्यग्रन्थेन कर्तव्यं सम्यग्दर्शनवता कृतार्थेनेति, तथापि प्रारब्ध- कर्मायत्तस्त्वं लोकसंग्रहमेवापि लोकस्योन्मार्गप्रवृत्तिनिवारण लोकसग्रहस्तमेवापि प्रयोजनं संपद्य-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कर्मत्वजा हि सम्यग्दर्शनवता प्रसिद्धा सिसिद्धिरिति । तत्र कि जनकाद्योऽपि प्राप्तसम्यग्दर्शना स्युक्ताप्राप्तसम्यग्दर्शना भवेयुरिति विकल्प्य प्रथम प्रत्याह—यदीति । लोकसप्रहाथं कर्मणा सहैव सिसिद्धमास्थिता इति सबन्ध । कर्मणा सहैवेत्येतद्याकरोति—असंन्यस्येव कर्मेति । तत्र हेतुमाह—प्रार्व्धित । जनकादीना सत्यपि ज्ञानित्वे प्रार्व्धिकर्मवशात्कर्मापरित्यज्येव लोकसप्रहार्थं प्रवर्तमानाना ज्ञानमाहात्म्यादुपपन्ना सिसिद्धिरित्यर्थं । द्वितीयमन् प्रवर्धिनैवोत्तरमाह—अथेता। द्वितीयाधव्यावर्त्यामाशङ्कामुत्थापयिति—अथेति । अज्ञेनाकृतार्थेन कृत कर्मेन् स्वेतावता ज्ञानवता कृतकृत्येन न तत्कर्तव्यमित्युक्तमर्शकरोति—तथापीति । तिर्हि मयापि ज्ञानवता कृतार्थेन कर्म व कर्तव्यमित्याक्क्यार्जनस्य (वत्र्धिरी)।

शुद्धिहारेणामोति ॥ १९ ॥ अत्र शिष्टाचार प्रमाणयति—कर्मणेति । कर्मणैव सह ससिद्धं श्रवणादिसाध्या ज्ञाननिष्ठा गन्तुमास्थिता प्रवृत्ता जनकाद्यस्वादशा क्षत्रिया नतु सन्यासेन । नतु शुद्धचित्तस्य मम नास्ति कर्मापेक्षेत्याशङ्कचाह—लोकिति । लोकस सग्रह सधर्मे प्रवर्तनम् । नतु सप्रयोजनामावेऽपि केवल लोकसग्रहार्थं चेत्कर्म कर्तन्य तदा विदुषा ब्राह्मणानामपि सन्यासो न स्थात् । यतीनेव सन्यासधर्मान्याहयितु तेषा सन्यास इति चेत् अर्जुनेऽपि न तद्द-ण्डवारितमस्ति । नतु क्षत्रियस सन्यासेऽधिकारो नास्तीति चेत् लिङ्गधारणेऽधिकारामावेऽपि भरतऋषमादिवद्विक्षेप४ मध्यदनीन्याख्या ।

नान्य इसिमिप्राय ॥ १९ ॥ ननु विविदिषोरि ज्ञानिन्छाप्राह्यर्थं श्रवणमनननिदिध्यासनानुष्ठानाय सर्वकर्मस्यागलक्षणं सन्यासो विहित । तथाच न केवल ज्ञानिन एव कर्मानिवकार कितु ज्ञानार्थिनोऽपि विरक्तस्य । तथाच मयापि विरक्तेन ज्ञानार्थिना कर्माण हेयान्येवेस्यर्जुनाशङ्का क्षत्रियस्य सन्यासानिधकारप्रतिपादनेनापनुद्ति भगवान् । जनकादयो जनकाजातशत्रुप्रश्नतय श्रुतिस्यतिपुराणप्रसिद्धा क्षत्रिया विद्वासोऽपि कर्मणैव सह नतु कर्मस्यागेन सह ससिद्धि श्रवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठामास्थिता प्राप्ता । हि यस्पादेव तस्मात्त्वमपि क्षत्रियो विविदिषुविद्वान्वा कर्म कर्त्वमहंसीत्यनुषक्त । 'ब्राह्मणा पुत्रे-षणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति' इति सन्यासविधायके वाक्ये ब्राह्मणत्वस्य विविद्यात्वात् 'स्वाराज्यकामो राजा राजस्येन यजेत' इत्यत्र क्षत्रियत्ववत् 'चलार क्षाश्रमा ब्राह्मणस्य त्रयो राजन्यस्य द्वौ वैदयस्य' इति च स्पृते । पुराणेऽपि 'मुखजानामय धर्मो यद्विष्णोर्लिङ्गधारणम् । बाहुजातोरुजाताना नाय धर्म प्रशस्यते ॥' इति क्षत्रिय-वेदययो सन्यासाभाव उक्त । तस्माद्युक्तमेवोक्त भगवता 'कर्मणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय' इति । 'सर्वे राजाश्रिता धर्मा राजा धर्मस्य धारक ' इत्यादिस्यत्ववैज्ञानकात्र कर्मेणार्व्यक्ति । लोकाना स्वे स्वि धर्मे प्रवर्तनमुन्मार्गाधिवर्तन च लोकसप्रहस्त परयन्नपिशव्याजनकादिविध्यवारमि परयन्त्वर्म कर्त्त योग्यो भवति नत्त सित्रयजनम्मप्रपक्तिण कर्मणार्व्यश्चरिरस्व विद्वानिय जनकादिव्यप्रार्व्यक्तम्वलेन लोकसप्रहार्यं कर्म कर्त्त योग्यो भवति नत्त

५ माध्योक्कवंदीिषका ।
णैव शुद्धसत्त्वा सन्त ससिद्धिं सम्यग्ज्ञान आप्ता इत्यर्थ । यद्यपि ल सम्यग्ज्ञानिनमेवात्मान मन्यसे तथापि कर्माचरण भद्रमेवेत्याह—क्षत्रिया कर्मणैव ससिद्धिं मोक्ष गन्तुमास्थिता अवृत्ता ,श्रेवणादिसाध्या ज्ञानिष्ठा आप्ता इति वा । इद व्याख्यान परमाप्नोतिः
पूर्ष इति पूर्वोक्तानुगुणमत आचार्ये परित्यक्तम् । यदि आप्तसम्यग्दर्शनास्ति लोकसप्रहार्थं आरब्धकर्मलात्कर्मणा सहैवासन्यस्यैवाथाप्राप्तसम्यग्दर्शनास्तदा कर्मणा चित्तशुद्धिसाधनभूतेन कर्मणेत्यर्थं । पूर्वेरप्यज्ञानवद्भिरेव कर्तव्य कर्म कृतमतो नावश्यमन्येन
तत्त्वह्नेन कृतार्थेन कर्तव्यमिति चेत्तथापि आरब्धकर्माधीनस्ल लोकस्योन्मार्गअवृत्तिनिवारण लोकसप्रहस्तमेवापि प्रयोजन सपश्यम्

दिलेव कोकरक्षणमपि तावत्प्रयोजन पश्यन्कर्म कर्तुमेवाईसि नतु लक्त्मिलथ्यै ॥ २०॥ कर्मकरणे कोकसंग्रहो यथा स्यात्तथाह-

६ श्रीघरीव्याच्या । छोकसंग्रहमिति । छोकस्य संग्रह स्वधमें प्रवर्तन मया कर्मणि कृते जन सर्वोऽपि करिष्यति, अन्यथा ज्ञानिष्ट्यन्तेनाञ्च कर्म त्यजे

१ नीक्रकण्ड

यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥ २१॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ २२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।
कर्तुमहिसि ॥ २० ॥ लोकसंग्रह कः कर्तुमहिति कथ चेत्युच्यते—यद्यदिति । यद्यत् कर्माचरति येषु
येषु श्रेष्ठः प्रधानभूतस्तत्तत्तेव कर्माचरतीतरोऽन्यो जनस्तद्गुगतः । किच श्रेष्ठो वेद्प्रमाणं कुचते लौकिकं
वैदिक वा लोकस्तद्गुवर्तते तदेव प्रमाणीकरोतीत्यर्थ ॥ २१ ॥ यद्यत्र ते लोकसप्रहकर्तव्यताया
विप्रतिपत्तिस्तिहिं मां किं न पश्यसि—न मे इति । न मे मम पार्थ, नास्ति न विद्यते कर्तव्य त्रिष्विप

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

लोकसंग्रहाधंमपि न प्रवर्तितव्यमित्याशङ्कामुःथाप्य परिहरति—लोकेत्यादिना । श्रुताध्ययनसपन्नत्वेल्।भिमतो यद्यद्विहित प्रतिषिद्ध वा कर्मानुतिष्ठति तत्तदेव प्राकृतो जनोऽनुवर्तते तेन विद्यावतापि लोकमर्यादास्थापनार्थे विहित कर्तव्यमित्यर्थ । श्रेष्टानुसारित्वमितरेषामाचारे द्शंयित्वा प्रतिपत्तावपि दर्शयति —िकचेति ॥ २१ ॥ कृतार्थस्पापि लोकसग्रहार्थं विहित कर्म कर्तव्यमित्युक्त्वा तन्नैव भगवन्तमुदाहरणःवेनोपन्यस्वति —यदीत्यादिना । अप्रासस्य प्रासये तवापि कर्नृत्वसभवाद् न किचिद्पि विद्यते कर्तव्यमिति कथसुक्तमित्याशङ्काह—नानवासिति । प्रतीक मुपादाय व्याख्यानद्वारा विद्यावतोऽपि कर्मप्रवृत्ति सभावयति—नेत्यादिना । अन्वयार्थं पुनर्नजोऽनुवाद । भगवतो

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

कर्मत्यागमात्रेऽधिकारात् । वार्तिके 'सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञान चेदम्युपेयते । कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने कियते बलात् ॥' इति विद्वत्सन्यासे क्षत्रियादेरप्यधिकारस्य साधितत्वात् । अतो लोकसग्रहो न मुख्य कर्मप्रयोजनमिति चेत्सत्यम् । 'न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्' इति स्वदृष्टान्तेनाधिकारिकत्वादर्जुन एवैव नियोज्यते न क्षत्रियमात्रमिति

४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

खकु ब्राह्मणजन्मालाभादिल्यभिप्राय । एतादशमगवदिभप्रायविदा भगवता भाष्यकृता ब्राह्मणस्यैव सन्यासो नान्यस्येति निर्णातम् । वार्तिककृता तु प्रौढिवादमात्रेण क्षत्रियवैद्ययोरिप सन्यासोऽस्तीत्युक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ २० ॥ ननु मया कर्मणि कियमाणेऽपि लोक किमिति तत्सग्रह्णीयादिल्याद्यक्क्ष्म श्रेष्ठाचारानुविधायिलादिल्याद्य—यद्यदिति । श्रेष्ठ प्रधानभूतो राजा दिर्ययत्कर्माचरित श्रुभमञ्जम वा तत्तदेवाचरतीतर प्राकृतस्तदनुगतो जन नलन्यत्लातक्वयेणेल्यर्थ । ननु शास्त्रमवलोक्याशान्त्राय श्रेष्ठाचारं परिल्यच्य शास्त्रीयमेव कृतो नाचरित लोक इत्याशक्क्ष्म आचारवत्प्रतिपत्ताविप श्रेष्ठानुसारितामितरस्य दर्शयति—स्य यदिति । स श्रेष्ठो यह्नीकिक वैदिक वा प्रमाण कृतते प्रमाणलेन मन्यते तदेव लोकोऽप्यनुवर्तते प्रमाण कृतते नतु स्वातक्वयेण किंचिदिल्यर्थ । तथाच प्रधानभूतेन लया राज्ञा लोकसंरक्षणार्थं कर्म कर्तव्यमेव 'प्रधानानुयायिनो जनव्यवहारा भवन्ति' इति न्यायादिल्यभिप्राय ॥ २९ ॥ अत्र चाहमेव दष्टान्त इलाह त्रिभि,—हे पार्थ, मे मम त्रिष्विप लोकेषु किमिप कर्तव्य नास्ति । यतोऽनवात फल किंचिन्ममावात्रव्य नास्ति । तथापि वर्तएव कर्मण्यहम् । कर्म

५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

कर्तुमईसीखर्थ ॥ २०॥ मिथ कमिण प्रवृत्ते कथ लोकसम्रहो भविष्यतीखत आह—यदिति । यद्यत्कमें श्रेष्ठ प्रधान आचरित तत्तदेव कमेंतरोऽन्यो जनस्तद्नुगत आचरित । किच स प्रधान यहाँ किक वैदिक वा प्रमाण कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते । तदेव प्रमाणीकुरुते इखर्थ । यत्कैमें शास्त्र वा निवृत्तिशास्त्र वेखाचार्ये सकोचे मानाभावमिभेप्रेख न व्याख्यातम् ॥ २१ ॥ अहमिव समिप लोकसम्रह कुर्विखाशयेनाह—नेति । त्रिष्ठ लोकेषु मम कर्तव्य किचिद्पि न विवाते यसादनवासमप्राप्तमवासव्य प्रापणीय त्रिष्ठ लोकेषु किचिद्पि मे नास्ति यद्यप्येव तथापि कर्मणि वर्त एव । कर्म करोम्येवेखर्थ । त्यापि मत्संबिधलानमत्यक्ष-पात एव कर्तव्य इति सूचयन्नाह—पार्थिति ॥ २२ ॥ यद्यहमतिवृत्तोऽनलस सन् कर्मणि कदाचिन्न वर्तेय मम श्रेष्ठस्य वर्त्म

६ श्रीधरीव्याख्या।

यदिति । इतर प्राक्कतो जन तत्तदेवाचरति । स श्रेष्ठो जन कमैशास्त्र निष्टृत्तिशास्त्र वा यत्प्रमाण मन्यते तदेव छोकोऽप्यतु-सरति ॥ २१ ॥ अत्र चाइमेव प्रष्टान्त इलाइ त्रिमि — न मे पार्थेति । हे पार्थं, मे कर्तव्य नास्ति । यत्तिस्विषि छोकेष्वनवाप्त-७ अभिनवगुप्ताषार्थव्याक्या ।

परिपूर्णमनसोऽपि कर्मप्रवृत्तौ कोकातुप्रहः प्रयोजनिमलत्र शीमगवानास्मानमेव दशान्तीकरोति ॥ २० ॥ २१ ॥ तकाव्यक्तप्य करणीयं

चित् हाहं न वैतेयं जातु कर्मण्यतिहितः।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेद्यः॥ २३॥

उत्सीद्युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

लोकेषु किचन किंचिदिए। कसाम्मानवासममासमवासव्य प्रापणीयं तथापि वर्त एव च कर्मण्यहम्॥२२॥ यदि हि पुनरहं न वर्तेयं जातु कदाचित्कर्मण्यतिन्द्रतोऽनलसः सन् मम श्रेष्ठस्य सतो वर्तमं मार्गमजुः वर्तन्ते मजुष्याः हे पार्थ, सर्वदाः सर्वप्रकारेः॥ २३॥ तथाच को दोष इत्याह—उदिति। उत्सीदेयुः विंनद्येयुरिमे सर्वे लोका लोकस्थितिनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात् न कुर्या कर्म चेदहम्, किंच सकरस्य च कर्ता स्थाम्। तेन कारणेनोपहन्यामिमा प्रजाः प्रजानामनुष्रहाय प्रवृत्त उपहतिमुण्हननं कुर्यामि-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

नास्ति कर्तव्यमित्येतद्दाकाङ्काद्वाद्वारा स्फोरयति—कस्मादित्यादिना। प्रयोजनाभावे त्वयापि नानुष्ठेय कर्मेत्याशङ्का कोकसप्रहार्थ ममापि कर्मानुष्ठानमिति मत्वाह—तथापीति॥ २२॥ कोकसप्रहोऽपि न ते कर्तव्यो विफल्टवादि-त्याशङ्काह—यदि हीति॥ २३॥ श्रेष्ठस्य तव मार्गानुवर्तित्व मनुष्याणामुचितमेवेत्याशङ्का दूषयति—तथाचे-त्यादिना। ईश्वरस्य कर्मण्यप्रवृत्तौ तदनुवर्तिनामपि कर्मानुपपत्तेरिति हेतुमाह—लोकस्थितीति। इतश्चेश्वरेण कर्म कर्तव्यमित्याह—किंचेति। यदि कर्म न कुर्यामिति शेष। सकरकरणस्य कार्यं कथयति—तेनेति। प्रजोपहित परि-प्राप्यते चेत् कि तया तव स्थादिति तन्नाह—प्रजानामिति। त्वामनाचरन्तमनुवर्तता सर्वेषा को दोष स्थादिस्यपे३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

तुष्यतु भवान् ॥ २० ॥ २१ ॥ कर्मणि वर्ते एव । अहं कर्म करोम्येवेत्यर्थ ॥ २२ ॥ यद्यह कर्मणि न वर्तेय तर्हि मनुष्या ममैव वर्त्मानुवर्तन्ते अनुवर्तेरन् । कर्म न कुर्वीरिक्सत्यर्थ । अतिन्द्रतोऽनलस । सर्वश सर्वप्रकारै ॥ २३ ॥ ततश्च किमित्यत आह—उत्सीदेयुरिति । यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना । न केवल लोकसमह पश्यन् कर्तुम- हिसि अपितु श्रेष्ठाचारत्वादपीत्याह—यद्यदिति । तथाच मम श्रेष्ठस्य यादश आचारत्वादश एव मदनुवर्तिना त्वया- ४ मधसदनीन्यारया ।

करोम्येवेखर्थं । पार्थेति सबोधयन् विद्युद्धक्षत्रियवशोद्धवस्ल ग्ररापस्यापस्त्रवेन चास्त्रन मत्समोऽहिमव वर्तितुमईसीति दर्शयति ॥ २२ ॥ लोकसम्रहोऽपि न ते कर्तव्यो विफललादिस्याशङ्काह—यदि पुनरहमतन्द्रितोऽनलस सन् कर्मणि जातु कदाचित्र वर्तेय नानुतिष्ठेय कर्माणि तदा मम श्रेष्ठस्य सतो वर्त्म मार्ग हे पार्थ, मनुष्या कर्माधिकारिण सन्तोऽनुवर्तन्तेऽनुवर्तेरन् । सर्वश सर्वप्रकारे ॥ २३ ॥ श्रेष्ठस्य तव मार्गानुवर्तिल मनुष्याणामुचितमेव अनुवर्तिले को दोष इस्त आह—अहमीश्वरश्चेद्यदि कर्म न कुर्या तदा मदनुवर्तिना मन्वादीनामपि कर्मानुपपत्तेलीकस्थितिहेतो कर्मणो लोपेनेमे सर्वे लोका उत्सीदेयुर्विनश्येयु । ततश्च वर्णसकरस्य च कर्ताहमेव स्थाम्, तेन चेमा सर्वा प्रजा अहमेवोपहन्या धर्मलोपेन विनाशयेयम्, कथच प्रजानामनुम्रहार्थं प्रवृत्त ईश्वरोऽह ता सर्वा विनाशयेयमिस्यभिप्राय । यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना—न केवल लोकसम्रह पश्यन्कर्तुमईस्यिपितु श्रेष्ठाचारलादपीत्याह—यद्यदिति । तथाच ५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

मार्गमनुवर्तन्ते सर्वे मनुष्या अनुवर्तेरन् । इतरे जना अपि मम मार्गमनुवर्तन्ते ल सबन्धी नानुवर्तस इख्रलाश्चर्यमिति चोतयन्स-बोधयति—पार्थिति ॥ २३ ॥ तथाच को दोष इख्रत आह—उत्सीदेयुरिति । अह चेत्कर्म न कुर्या ति इसे लोका उत्सीदेयुर्न-इयेयु लोकानुच्छित्तिनिमित्तकर्मणोऽभावात् । सकरस्य च कर्ता त्या तेनेमा प्रजा उपहन्यामत प्रजानामनुप्रहाय प्रवृत्तस्य ममेद नानुरूपिन्छर्थं । यत्तु यद्यदाचरतीत्यादेरपरा योजना—न केवल लोकसप्रह पश्यन्कर्तुमर्हस्यि तु श्रेष्ठाचारलादपीत्याह— यद्यदिति । तथाच मम श्रेष्ठस्य यादश आचारस्तादश एव मदनुवर्तिना लयानुष्ठेयो न स्वातस्त्रयेणान्य इत्यर्थं । कीदशस्तवाचारो ६ श्रीषरीन्याक्या ।

मप्राप्त सदवासच्य प्राप्य नास्ति, तथापि कर्मण्यह वर्ते । कर्म करोम्येवेल्यं ॥ २२॥ अकरणे लोकस्य नाश दर्शयति—यदीति । जातु कदाचिदतन्द्रितोऽनलस सन्यदि कर्मणि न वर्तेय कर्म नानुतिष्ठेय तर्दि ममेव वर्त्स मार्ग मनुष्या अनुवर्तन्ते । अनुवर्तेरिक- स्थि ॥ २३॥ तत किमत आह—उत्सीदेयुरिति । जत्तिदेयु कर्मलोपेन नश्येयु । ततश्च यो वर्णसकरो भवेत्तस्याप्यहमेव कर्ता ७ अभिनवगुराचार्यक्या ।

कर्म कुर्यात् । किंच विदितवेदाः कर्म घेरयजेत् ॥ २२ ॥ तह्लोकाना दुर्भेद एवकप्रसिद्धपक्षशिथिळितास्थावन्धत्वेनाप्ररूढिलक्षणी

र्भ वर्तेय' इति पाठ २ मधुसूबनः. भ०गी० २१

### सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा क्वर्वन्ति भारत । क्वर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५॥ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्यर्थं । ममेश्वरस्थाननुरूपमापद्येत यदि पुनरहमिव त्वं कृतार्थेबुद्धिरात्मविद्न्यो या तस्याप्यात्मन कर्तव्यामावेऽपि परानुग्रह पव कर्तव्य इति ॥ २४ ॥ सक्ता इति । सक्ता कर्मण्यस्य कर्मणा फलं मम भविष्यतीति केचिद्विद्वासो यथा कुर्वेन्ति भारत, कुर्योद्विद्वानात्मवित्तथासकः सन् । तद्वत् किमर्थं करोति तन्छुणु चिकीर्षुर्यथा कर्नुमिन्छुलांकसम्बद्धम् ॥ २५ ॥ एव लोकसम्बद्धं चिकीर्षोर्ममात्मविदो न कर्तव्यमस्त्यन्यस्य वा लोकसंग्रहं मुक्तवा ततस्तस्थात्मविद इद्मुपदिश्यते—नेति । बुद्धेमेदो छुद्धिभेदो

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

क्षायामीश्वरस्य कृतार्थतया कर्मानुष्ठानाभावे तद्दुवर्तिनामि तद्दभावदिव स्थितिहेत्वभावारपृथिव्यादिभूताना विनाशाप्रसङ्गाहर्णाश्रमधर्मव्यवस्थानुपपत्तेश्वाधिकृताना प्राणभृता पापोपहतत्वप्रसङ्गात्परानुमहार्थं प्रवृत्तिरीश्वरसेत्युक्त, सप्रति
लोकसम्रहाय कर्मे कुर्वाणस्य कर्नृत्वाभिमानेन ज्ञानाभिभवे प्राप्ते प्रत्याह—यदि पुनिरिति । कृतार्थबुद्धित्वे
हेतुमाह—आत्मविदिति । यथावदात्मानमवगच्छत्कर्तृत्वाद्यभिमानाभावात्कृतार्थो भवत्येवेत्यर्थे । अर्जुनादन्यत्रापि ज्ञानवति कृतार्थबुद्धित्व कर्नव्यत्वाद्यभिमानहीने तुल्यमित्याह—अन्यो वेति । तस्य तर्हि कमानुष्ठानमफलत्वादनवकाशमित्याशक्काह—तस्यापीति । कर्तव्य इत्यात्मविदापि परानुमहाय कर्तव्यमेव कर्मत्याहेति शेष
॥ २४ ॥ दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकरूप श्लोक व्याकरोति—सक्ता इत्यादिना । असक सन् कर्तृत्वाभिमान फलाभिसन्धि
वा कुर्वित्रिति यावत् ॥ २५ ॥ वृत्तमनृत्योत्तरश्लोकमवतारयति—एवमिति । कर्तव्य कर्मेति शेष । पूर्वार्धमेव व्याख्या३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्थरी)।

नुष्ठेय न स्नातक्र्येणान्य इत्यर्थ । कीदृशस्तवाचारो यो मयानुवर्तनीय इत्याकाङ्काया न मे पार्थेत्यादिभिक्षिमि श्लोके-स्तत्प्रदर्शनमिति मधुसूदनश्रीपादा ॥ २४ ॥ यदि मादृश एव त्व कृतार्थोऽसि तथापि परानुग्रहार्थं कर्माणि कुर्वि-त्याह—सक्ता इति । कर्मणि कर्मफले । कुर्वन्ति कर्माणीति शेषः । असक्त इति च्छेद ॥ २५ ॥ विद्वान् अज्ञाना

४ मधसदनीव्याख्या ।

मम श्रेष्ठस्य यादश आचारस्तादश एव मद्गुवर्तिना खयानुष्ठेयो न खातक्रयेणान्य इत्यर्थ । कीदशस्तवाचारो यो मयानुव-र्तनीय इत्याकाङ्क्षाया न मे पाथेत्यादिभिक्षिमि श्लोकैस्तत्प्रदर्शनमिति ॥ २४ ॥ ननु तवेश्वरस्य लोकसम्रहार्थ कर्माण कुर्वाण-स्यापि कर्तृत्वाभिमानाभावाञ्च कापि क्षति । मम तु जीवस्य लोकसम्रहार्थं कर्माण कुर्नाणस्य कर्तृत्वाभिमानेन ज्ञानाभिभव स्यादित्यत आह—सक्ता कर्तृत्वाभिमानेन फलाभिसन्विना च वर्मण्यभिनिविष्ठा अविद्वासोऽज्ञा यथा कुर्वन्ति कर्म लोकसमह कर्तृमिन्छुर्विद्वानात्मविद्यि तथेव कुर्यात् । कितु असक्त सन् । कर्तृत्वाभिमान फलाभिसविं चाकुर्विद्वात्यर्थ । भारतेति भरतवशोद्भवत्वेन, भा ज्ञान तस्या रतत्वेन वा ल यथोक्तशास्त्रार्थबोधयोग्योऽसीति दर्शयति ॥ २५ ॥ ननु कर्मान

प भाष्योत्कर्षनीपिका ।

मयानुवर्तनीय इत्याकाङ्क्षाया न मे पार्थेत्यादिभिक्षिभिस्तरप्रदर्शनमिति केषाविद्याख्यान तद्भाष्यानुगुण्येन योजनीयम् । यद्वा लोकसम्प्रहमेवापि सपरयन्कर्तुमर्हसीति पृवींक्तानुरोधेन लोकसम्प्रह क कर्तुमिच्छिति कथचेत्युच्यते । यद्यदित्यस्य भाष्योक्तात्था-पनविरुद्ध न केवलमित्याद्युपेक्ष्यम् । कर्मणैवेत्यादिना श्रिष्टाचारस्योक्तलात् सक्ता इत्यादिना विदुषो लोकसम्प्रहाय कर्मणि प्रमृत्ति दर्शयता यदि लमात्मान विद्वास मन्यसे तिर्हे लोकसम्ह सप्रति पर्यन्कमं कर्तुमर्हसीत्येव दृढीकृत, तस्मान्मध्येऽपि खस्य श्रेष्ठस्य कर्मणि प्रमृत्ति प्रत्यक्तिद्धा दर्शयस्तदेव दृढयति । योजनान्तरानीतार्थस्त्वर्थात्सवोधनाद्वापि सिध्यतीति न तदर्था भाष्य-विरुद्धा क्रिष्टयोजना प्रदर्शनीयेति दिन् ॥२४॥ ययाह कृताथा लोकसम्प्रहार्थं कर्म करोमि तथा लमन्यो वा विद्वास्तदर्थं कर्म कुर्यादि-त्याह—सक्ता इति । यथा विद्वास कर्मणि सक्ता कर्तृलामिमानफलाभिसधि+यामासक्ता कर्म कुर्वन्ति तथाऽसक्त सन् विद्वानात्मविलोकसम्बद्ध कर्त्तुमिन्छ कर्म कुर्यात् । तव तु भरतवशोद्धवलादिप लोकसम्बद्धोऽवर्य सपाद्य इति सूच्यकाह—भारतेति ॥ २५ ॥ लोकसम्बह चिकीर्षोस्तत्त्वविद इद्युपदिश्यते—नेति । अज्ञानामतएव कर्मसिज्ञना फलार्थं कर्मण्यास-

६ श्रीघरीव्यारया।

स्था भनेयम्। एवमहमेव प्रजा उपहन्या मिलनीकुर्याम्।। २८ ॥ तसादात्मिविदापि लोकसग्रहार्थं तत्कृपया कर्मं कार्यमेवेत्युपसह-रति—सक्ता इति । कर्मणि सक्ता अभिनिविष्टा सन्तोऽशा यथा कर्म कुवन्ति तथैव असक्त सन् विद्वानिष कुर्यात् स्रोकसग्रह ७ अभिनवगुप्ताचायन्यान्या

जायेत ॥ २३ ॥ यत कर्मवासना च न मोकु शक्नुवन्ति ज्ञानधारा च नाश्रयित अथच शिथिलीमवन्ति ॥ २४ ॥ यतस्तेन सम्यन्ज्ञानेन

मधुसूदन

# जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरत् ॥ २६ ॥ मक्ततेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः । अहंकारविमुढातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मयेद कर्तव्यं भोक्तव्य चास्य कर्मणः फलमिति निश्चितक्तपाया बुद्धेभेंदनं चालन बुद्धिमेदस्तं न जनये-भोत्पाद्येद्श्वानामविवेकिना कर्मसिक्षना कर्मण्यासक्तानामासङ्गवता, कितु कुर्याज्ञोषयेत्कारयेत् सर्व-कर्माणि विद्वान्त्वय तदेवाविदुषा कर्म युक्तोऽभियुक्तः समाचरन् ॥२६॥ अविद्वानञ्चः कथं कर्मसु सज्जत इत्याह—प्रकृतेरिति । प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसा गुणाना साम्यावस्था तस्या प्रकृतेर्गुणै-विकारेः कायकरणक्तेः कियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वश सर्वप्रकारेरहका-रित्रमूढात्मा कार्यकरणसंघात आत्मप्रत्ययोऽहकारस्तेन विविध नानाविधं मृद्ध आत्मान्तः करण यस्य

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

षोत्तरार्धं प्रश्नपूर्वकमवतार्थं व्याचष्टे—कितु कुर्यादिति । सर्वकर्माणि कारयेतेषु प्रीति कुर्वन्निति होष । कथ कार-येदिलाकाङ्कायामाह—तदेवेति ॥ २६ ॥ अज्ञाना कर्मसङ्गिनामित्युक्त तेनोत्तरश्चोकस्य सगितमाह—अविद्वा-निति । कर्तृत्वमात्मनो वास्तवमिल्यभ्युपगमाद्विद्वान्कथ कुर्वन्नेव तस्त्यामाव पश्यतीत्वाशङ्काह—प्रकृतेरिति । कर्मस्वविदुष सिक्तप्रकार प्रकटयन्व्याकरोति—प्रकृतेरित्यादिना । प्रधानशब्देन मायाशिकरुच्यते, अविद्यये-३ नीलकण्डव्यास्या (चतुधरी)।

कर्मस्वासक्ताना बुद्धिमेद बुद्धेश्वालन न जनयेन्नोत्पाद्येत् कितु तान्सर्वाणि कर्माणि जोषयेत्सेवयेत् । कथम् । युक्त आहतो भूत्वा समाचरन् ॥ २६ ॥ अविद्वान्कथ कर्मसु सज्जत इत्यत आह—प्रकृतेरिति । प्रकृते पारमेश्वर्या सक्त्व-रजस्तमोगुणात्मिकाया 'देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगृहाम्' इति श्रुतिप्रसिद्धाया शक्तेर्गणे कार्यकारणसघातात्मकै किय-माणानि कर्माणि अहकारेण सिसन्नध्यस्तेन विमूह तदीयान्कर्तृत्वादीनात्मधर्मत्वेन पश्यन्, आत्मनश्चासङ्गानन्द४ मश्चसुद्रनीन्याख्या ।

मुष्ठानेनैव लोकसप्रह कर्तव्यो नतु तत्त्वज्ञानोपदेशेनेति को हेतुरत आह—अज्ञानामविवेकिना कर्तृत्वाभिमानेन फलाभि-सिंधना च कर्मसिंद्रिना कर्मण्यभिनिविद्याना या बुद्धिरहमेतत्कर्म करिच्ये एतत्फल च मोक्ष्य इति तस्या मेद विचालन अक्पांत्मोपदेशेन न कुर्यात्, कितु युक्तोऽविहित सन् विद्वान् लोकसप्रह चिकीष्ठं अविद्वद्धिकारिकाणि सर्वकर्माणि समाचरन् तेषा श्रद्धामुत्पाय जोषयेत् प्रीत्या सेवयेत्। अनिधकारिणामुपदेशेन बुद्धिविचालने कृते कर्मसु श्रद्धानिवृत्ते-र्ज्ञानस्य चानुत्पत्तरमयश्रष्टल स्यात् । तथाचोक्त 'अज्ञस्यार्वप्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मिति यो वदेत् । महानिरयजालेषु स तेन विनियोजित ॥' इति ॥ २६ ॥ विद्वद्विदुषो कर्मानुष्ठानसाम्येऽपि कर्तृत्वाभिमानतदभावाभ्या विशेष दर्शयन्सक्ता कर्मणीति (२५) श्लोकार्थं विग्रणोति द्वाभ्याम्—प्रकृतिर्माया सत्त्वरजस्तमोगुणमयी मिथ्याज्ञानात्मिका पारमेश्वरी शक्ति । 'माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्' इति श्रुते । तस्या प्रकृतेर्गुणैर्विवारे कार्यकारणरूपै कियमाणानि लोकिकानि वैदिकानि च कर्माणि सर्वश सर्वप्रकारैरहकारेण कार्यकारणसंघातात्मप्रत्ययेन विमूद खरूपविवेकासमर्थं आत्मान्त -करण यस्य सोऽहकारिवमूद्धात्माऽनात्मन्यात्माभिमानी, तानि कर्माण कर्ताहमिति करोम्यहिति मन्यते कर्त्रध्यासेन । ५ माच्योत्कपदीपिका।

काना इद कमें मयावश्य कर्तव्य तत्फल च भोक्तव्यमिति निश्चितरूपाया बुद्धेभेदन चालन न कर्मणेखाद्युपदेशेन नोत्पादयेत् । कितु विद्वान्युक्त समाहित सन्नविदुषा कर्म खय समाचरन्सर्वकर्माणि जोषयेत्कारयेत् । अन्यथा कर्मसु तेषा श्रद्धापगमे चित्त शुद्धाभावाज्ज्ञानाप्राश्योभयश्रष्टल स्थादिति भाव ॥ २६॥ सक्ता कर्मणीत्येत श्लोक व्याचष्टे—प्रकृतेरिति द्वाभ्याम् । प्रकृते प्रधानस्य मायाशक्तेर्प्रणैविकारे कार्यकारणरूपै कियमाणानि कर्माणि सर्वाण सर्वत्र सर्वप्रकारे कार्यकरणस्थातेऽहप्रस्थयो६ श्रीषरीन्याख्या ।

कर्तुमिच्छु ॥ २५ ॥ ननु क्रपया तत्त्वज्ञानमेवोपदेष्टु युक्त नेत्याह—नेति । अज्ञानामतप्त्व कर्मसिक्षना कर्मासक्तानामकर्तात्मोपदेशेन बुद्धेभेदमन्यथात्व न जनयेत्कर्मण सकाशाद्धुद्धिचालन न कुर्यादिष तु जोषयेत्सेवयेत् । 'जुर्षा प्रीतिसेवनयो ' अज्ञान्कर्माणि कारयेत् । कथम् । युक्तोऽविहतो भूत्वा स्वय च समाचरन् । बुद्धिचालने कृते सित कर्मस्र अद्धानिवृत्तेर्ज्ञांनस्य चानुत्पत्तेर्तेषासुभयभ्रश स्थादिति भाव ॥ २६॥ ननु विदुषापि चेत्कर्मे कर्तेव्य तर्षि विद्धदिवदुषो को विशेष स्थाशक्क्योभयोविशेष दर्शयिति—प्रकृतेरिति द्वाभ्याम् । ७ अभिनवगुराचार्यव्याख्या।

पूता अतो बुद्धेभेंदन विगलन तेषा परमोऽध्ययमनर्थं इलनुप्रहाय भेदयेन घियमेषाम् ॥२५ ॥ तदाह—न बुद्धीति । स्वय चैव बुद्धमान कर्माणि कुर्यात् । नष लोकाना बुद्धि भिन्धात् ॥२६॥ अज्ञानामित्युक्त तदज्ञत्य दशयति—प्रकृतेरिति । प्रकृतिसनन्धिमिशुंणै सस्वायै

# तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

सोऽयं कार्यकरणधर्मा कार्यकरणाभिमान्यविद्यया कर्माण्यात्मनि मन्यमानस्तत्तत्कर्मणामहं कर्तेति मन्यते ॥ २७ ॥ यः पुनर्विद्वान् तस्वविदिति । तस्ववित्तु महाबाहो, कस्य तस्वविद् गुणकर्मविभागयो-र्गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तस्वविदित्यर्थः । गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयाः मकेषु वर्तन्ते

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

त्युभयत सबध्यते ॥ २७ ॥ अज्ञस्य कर्मसु शक्तिमुक्त्वा विदुषस्तदभावमभिद्धाति—यः पुनरिति । तंत्व याथाध्यं वेत्तीति ब्युत्पत्त्या तत्त्वविदिति तुशब्देनाज्ञाद्विशिष्टे निर्दिष्टप्रश्चपूर्वक द्वितीयपादमवतार्थं व्याचष्टे—कस्येत्यादिना । गुणानामेव गुणेषु वर्तमानत्वमयुक्त निर्गुणत्वात्तेषामित्याशङ्क्या विभजते—गुणा इति । कार्यकरणानामेव विषयेषु ३ नीलकण्डब्याख्या (चतुर्धरी)।

सिनद्र्यतामपश्यन्नातमा अहकारेण विमूद्ध्यासावातमा चेति नियह । अह कर्माणि करोमि कर्मणा करेंति मन्यते कर्त्रध्या-सेन । कर्ताहमिति तृन्त्रत्ययस्तेन 'न लोकाव्ययनिष्ठाखल्धंतृनाम्' इति षष्ठीनिषेष । अन्यथा तृच्प्रत्यये कर्मणा कर्ताहमिति षष्ठघा माव्यम् ॥ २० ॥ एव सक्तस्य कर्माचरण प्रदर्शसक्तस्य तत्यदर्शयति—तत्त्वविदिति । गुणकर्मनिभागयोः गुणिनमागस्य कर्मनिभागस्य च तत्त्वविदिति भाष्यम् । नाह गुणात्मक इति गुणेभ्य आत्मनो निभागः, नाह कर्मात्मक इति कर्मभ्यश्चात्मनो निभागः, त्योर्गुणकर्मनिभागयोस्तत्त्व नेत्तीति श्रीघर । मधुसूद्वनस्तु गुणा देहेन्द्रियान्ता-करणान्यहकारास्पदानि । कर्माणि च तेषा व्यापारभूतानि ममकारास्पदानि । गुणकर्मेति द्वन्द्वेकव्यद्वाव । निभज्यते सर्वेषा जडाना भासकत्वेन पृथग्मवतीति निभाग स्वप्रकाशज्ञानरूपोऽसङ्ग आत्मा । गुणकर्म च निभागश्चेति द्वन्द्वः । तयोर्जडाजड्योस्तत्त्व यो नेत्ति स गुणा करणात्मका गुणेषु निषयेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते । कर्तृत्वाभिनिनेश न करोतीत्यर्थ । गुणिनभागस्य कर्मनिभागस्य च तत्त्वविदिति पक्षे गुणकर्मणोरित्येव सिद्धे निभागपद व्यर्थमिति । यद्वा यस्तत्त्वित् स गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा गुणिनभागे कर्मनिभागे च न सज्जते इति योजना । गुणाना सत्त्वरक्तमसा निभागो बुद्ध्यहकारज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियनिषयरूपेण निभज्यावस्थान तस्त्रिज्ञ सज्जते इदमहमिति न मन्यते । तथाहि शरीरे गौरोऽह गौरोऽसि हस्ताभ्यामात्ते मयेदमात्तमिति चक्षुषा दृष्टे मयेद दृष्टमित्यहकारेणाभिमन्यते ४ मधुस्दर्नीन्यस्था।

कर्ताहमिति तृन्प्रत्यय । तेन 'न लोकाव्ययनिष्ठायलर्थतृनाम्' इति षष्ठीप्रतिषेध ॥ २७ ॥ विद्वास्तु तथा न मन्यत इत्याह—तत्त्व यायात्म्य वेत्तीति तत्त्ववित् । तुशब्देन तत्याज्ञाद्वैशिष्ट्यमाह । कस्य तत्त्वमित्यतथाह—गुणकर्मविभागयो गुणा देहेन्द्रियान्त करणान्यहकारास्पदानि कर्माणि च तेषा व्यापारभूतानि ममकारास्पदानीति गुणकर्मेति द्वन्द्वैकवद्भाव । विभज्यते सर्वेषा जडाना विकारिणा भासकलेन पृथग्भवतीति विभाग स्त्रप्रकाशज्ञान- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

ऽहकारस्तेन विमूढ खात्मखरूपविवेकासमर्थ आत्मान्त करण यस्य सोऽविद्यया कर्मणामहक्तेंति मन्यते ॥ २० ॥ तत्त्वविद्य । तुद्याब्दोऽज्ञाह्रैलक्षण्ययोतनार्थ । कस्य तत्त्वविदित्यतलाह । गुणकर्मविभागयो गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदित्यर्थ इति भाष्यम् । अस्यायमर्थ । नाह कार्यकरणस्यातात्मेति गुणेभ्य आत्मनो विभाग न मे कर्माणीत्यात्मन्तेभ्यो विभाग गुणकर्मभ्या विभक्तात्मसाक्षात्कारवान्। तथाच नायमहकारविमूढात्मा नापि कर्मण्यासक्तो येनाहकर्तेति मन्येत । विभागपदामावे लयमर्थो न लभ्यते । विभहस्तु विभागश्च विभागश्च विभागौ गुणकर्मभ्यो विभागौ गुणकर्मविभागौ तयोर्गुणकर्मविभागयोरिति बोध्य । एतेन गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदिति वा । अस्मिन्पक्षे गुणकर्मणोरित्येतावतैव निर्वाहे विभागपदस्य प्रयोजन चिन्त्यमित्याक्षेप प्रत्युक्त । यत्त्वाक्षेप्त्रा गुणानि देहेन्द्रियान्त करणान्यहकारास्पदानि कर्माणि च तेषा व्यापारभूतानि ममकारास्पदानीति । गुणकर्मिति द्वन्द्वैकवद्भाव । विभज्यते सर्वेषा जलाना विकारिणा भासकलेन यथा भवतीति विभाग स्वप्रकाशज्ञानरूपोऽसङ्ग आत्मा गुणकर्मे च विभागश्चेति द्वन्द्व तयोर्गुणकर्मविभागयोर्भास्यभासकयोर्जङचैतन्ययोर्विकारिनिर्विकारयोस्तत्त्व याथात्म्य यो वेत्तीति ६ श्रीधरीम्यास्था ।

प्रकृतिशुंण प्रकृतिकार्थैरिन्द्रिये सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि यानि कर्माणि तान्यहमेव कर्ता करोमीति मन्यसे । तत्र हेतु । अहकारेणे-निद्रवादिष्वात्माध्यासेन विमूद आत्मा बुद्धिर्यस्य स ॥ २७॥ विद्वास्तु तथा न मन्यत इत्याह—तत्त्वविदिति । नाह गुणात्मक इति ७ अभिनवगुद्धाशार्यव्यास्था ।

किल कभीणि क्रियन्ते । मृदश्चाद्य कर्तेत्यध्यवस्य भिथ्यैवात्मानं बज्ञाति ॥ २७ ॥ तस्विविस्वित । गुणकर्मविमागतस्विच्छ प्रकृतिः करोति

# प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्वविदो मन्दान्कृत्स्वविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

नात्मेति मत्वा न सज्जते सिक्तं न करोति ॥ २८ ॥ ये पुनः प्रकृतेरिति । प्रकृतेर्गुणैः सम्यङ् मृदाः

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रवृत्तिरात्मनस्तु क्र्टस्थात्वान्मैवमिति ज्ञात्वा तत्त्ववित्कर्मसु इडतर कर्तव्याभिमान न करोतीत्यर्थ ॥ २८ ॥ विद्वान बिद्वानित्युभावपि प्रकृत्य विद्वानविदुषो बुद्धिभेद न कुर्यादित्युपसहरति—ये पुनरिति । प्रकृतेरुक्तगुणैर्देहादिभि-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्षरी)।
ममेदिमित्यभिमन्यते । बुद्धौ विक्रियमाणायामह सुखीति च सर्वेषु बुद्ध्यादिषु विभज्य गृह्यमाणेष्विप प्रत्येक प्रत्यक्त्व-मध्यसाहिमदिमिति ममेद कर्मेति च मन्यते । एतेन कर्मिविभागोऽप्यावश्यकत्वेन व्याख्यात । अन्यथा चिदात्मन्ये-वादानादिकर्तृत्व दु खादिमत्व चापतित । अय च कर्मिविभाग श्रुत्यापि दर्शित 'अन्धो मणिमविन्दत् । तमनङ्गु-लिरावयत् । अग्रीव प्रत्यमुखत् । तमजिह्वो असश्रत' इति। अन्ध स्वय प्रकाशहीनोऽपि चक्षुरादिर्भणि रूपादिक विष-यमविन्दत्प्रकाशयति । अनङ्गुलि काष्ठलोधादिवज्जडत्वात् स्वय कर्म कर्त्वमश्चाति पाण्यादि आवयदासीव्यत् विषयसुपादत्ते । अग्रीव छिन्नशिरस्कवन्निर्जीवोऽहकारस्त प्रत्यसुखत् ग्रीवाया धारयति मयेद लव्धमिति मन्यते । अजिह्वो धीधातु जडत्वात्स्वय स्वगतसुखदु ख्यो पट इव स्वगतस्त्रपादे प्रकाशनेऽसमर्थोऽप्यह सुखी दु खीति चानुभवति । तथाचात्मानात्मनोर्याथात्म्यज्ञो व्यावृत्तेष्वहकारादिषु तत्कर्मसु चाभिमानादिषु कुसुमेषु सूत्रमित्रानुत्रतमानमात्मान तेभ्य पृथग्भूतं जानन् गुणा घीचक्षुरादयो गुणेषु दु खरूपादिषु वर्तन्ते नत्वात्मेति मत्वा न सज्जतेऽहमेष हस्तादिसघातरूपो ममेवेदमादानादिक कर्मेति न सक्तो भवतीत्यर्थ ॥ २८ ॥ एत्र सक्तासक्तयो कर्माणि विभज्य

४ मधसदनीन्याख्या ।

रूपोऽसङ्ग आत्मा । गुणकर्म च विभागश्चेति द्वन्द्व । तयोर्गुणकर्मविभागयोर्भास्यभासकयोर्जडचैतन्ययोविकारिनिर्विकारयोस्तरच याथात्म्यं यो वेत्ति स गुणा करणात्मका गुणेषु विषयेषु प्रवर्तन्ते विकारिलाजतु निर्विकार आत्मेति मला न सज्जते सिंफं कर्तृलाभिनिवेशमतत्त्वविदिव न करोति । हे महाबाहो इति सबोधयन्सामुद्रिकोक्तसत्पुर्घळक्षणयोगिलाज्ञ पृथग्जनसाधारण्येन लमविवेकी भवितुमईसीति सूचयति । गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तत्त्वविदिति वा । अस्मिन्पक्षे गुणकर्मणोरित्येतावतैव निर्वाहे विभागपदस्य प्रयोजन चिन्ल्यम् ॥ २८ ॥ तदेव विद्वद्विषुषो कर्मानुष्ठानसाम्येन विद्वानविदुषो बुद्धिमेद न कुर्यान

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तिचन्त्यम् । गुणकर्मेल्यस्कैपदलेऽल्पाच्लादभ्यित्तिलाच विभागपदस्य पूर्वनिपातापत्तेरछान्दसलिनिपातप्रकरणानिस्यलयोराश्रयणस्य भाष्योक्तरीत्या सत्या गतावनुचितलात् । विभागपदस्य प्रसिद्धम्यं परित्यज्याप्रसिद्धार्थकल्पनाया क्रिष्टकल्पनायाश्चान्याय्यलादितिदिक् । यैद्प्यन्ते यस्तत्त्वित्स गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मला गुणिवभागे कर्मविभागे च न सज्जत इति योजना । गुणाना
सत्त्वरजस्तमसा विभाग बुद्धहकारज्ञानेन्द्रियविषयरूपेण विभज्यावस्थान तिस्मिच सज्जते इदमहिमिति न मन्यते । एतेन कर्मविभागोऽप्यावर्यकलेन व्याख्यात । अन्यथा चिदात्मन्येवादानादिकर्तृल दु खादिमत्त्व चापति तथाचात्मानात्मनोर्यायत्म्यज्ञ
व्याप्टतेष्वहकारादिषु तत्कर्मसु चाभिमानादिषु कुसुमेषु सूत्रमिवानुवर्तमानमात्मान तेभ्य पृथग्भूत जानन् गुणा धीचध्रग्रदयो
गुणेषु दु खल्पादिषु वर्तन्ते न लात्मेति मला न सज्जतेऽहमेव हस्तादिसघातरूपो ममेवेदमादानादिक कर्मेति न सक्तो भवतीत्यर्थ
इति, तदिप विचार्यम् । गुणकर्मणोर्न सज्जत इत्येतावतेव निर्वाहे विभागपदवैयर्थ्यापत्ते , तथाचेत्यादिप्रन्थस्य खव्याख्यानाननुरूपलाचिति दिक् । गुणा करणात्मका गुणेषु विषयेषु प्रवर्तन्ते नात्मेति मला न सज्जते सिक्तं कर्तृलाभिनिवेश न करोति ।
महान्तौ बाह्र शत्रुहनने प्रवर्तेते नाहिमिति मला लमिप कर्तृलाभिनिवेश कर्तुं नार्हसीति ध्वनयन्नाह—हे महाबाहो इति
॥ २८॥विद्वत्वरूपमविद्वत्वरूप च प्रकृतमुपपाद्य विद्वानिवृद्धे बुद्धिसेदन न कुर्यादित्युपसहरति—प्रकृतेरिति। प्रकृते प्रवा

६ श्रीघरीव्याख्या।

शुणेभ्य आत्मनो विभाग । न मे कर्माणीति कर्मभ्योऽप्यात्मनो विभागस्तयोगुणकर्मविभागयोर्थस्तस्व वेसि स तु न सञ्जते कर्तृत्वाभि-निवेश न करोति । तत्र हेतु । गुणा इन्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वतन्ते नाहमिति मत्वा ॥ २८ ॥ न बुद्धिमेद जनयेदित्युक्तमुपसह-रति—प्रक्कतेरिति । ये प्रकृतेगुणे सस्वादिभि समुदा सन्तो गुणेष्विन्द्रियेषु तत्कर्मसु च सञ्जन्ते वय कुर्म इति, तानकृत्स्वविदो

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मम किमायातमिलात्मान मोचयति ॥ २८ ॥ कमसङ्किनामित्युक्त कर्मसङ्कित्व दर्शयति — प्रकृतेरिति । प्रकृतिसवन्धिभर्गुणै सस्वाधै

१ नीलकण्ठः

# मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराज्ञीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः॥ ३०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संमोहिता सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलायेति, तान् कर्मसङ्किनोऽक्र-त्स्नविदः कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान्मन्दप्रज्ञान्कृत्स्नविद्यत्मवित्स्वय न विचालयेद् बुद्धिमेदकरणमेव चालन तन्न कुर्यादित्यर्थ ॥ २९ ॥ कथं पुनः कर्मण्यधिकृतेनाक्षेन मुमुक्षुणा कर्म कर्तव्यमित्युच्यते—

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

विंकारे समूढास्तानेवात्मत्वेन मन्यमाना ये ते गुणाना तेषामेव देहादीना कर्मसु व्यापारेषु सज्जन्ते सक्ति दृढतरामास्मीयबुद्धि कुर्वन्तीत्याह—प्रकृतेरित्यादिना । तेषामनात्मविदा स्वयमात्मविद् बुद्धिमेद नापादयेदित्याह—तानित्यादिना ॥ २९ ॥ यद्यपि कर्मण्यज्ञोऽधिकियते तथापि मोक्ष्यमाणेन तेन कर्म स्वक्तव्य मोक्षस्य कर्मासाध्यत्वाज्ञतु
तेन कर्म कर्तुं शक्य कर्मण सापेक्षितविरोधित्वादिति शङ्कते—कथिसित । श्लोकेनोत्तरमाह—उच्यत दृति ।

३ नीलकण्डन्यान्त्या ( पतुर्वरी ) ।

सक्तकर्मानुवादपूर्वक न बुद्धिमेद जनयेदज्ञानामित्युपकान्तमुपसहरति—प्रकृतेरिति । गुणेरहकारादिभि स्वसिन्नध्यस्तै समूढाः एकीमावेनामेदाध्यासेन, मूढास्तु प्रकृते प्रकृतिसबन्धिषु गुणेषु देहादिषु कर्मसु गमनादिषु च सज्जन्ते अहमय ब्राह्मणो ममैवेद यज्ञादिक कर्मेति सज्जन्ते सक्ता भवन्ति तान् मूढत्वात् अकृत्स्वविद आत्मज्ञानहीनान् आत्म-विद्धि कृत्स्वविद् । 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व विदितम्' इति श्रुतिः । मन्दान्शास्त्रार्थ- श्रहणासमर्थान् । कृत्स्वविदात्मविन्न विचालयेत्कर्मनिष्ठातो न प्रच्यावयेत् । तेषासुभयश्रष्टत्वापत्ते प्रकृतेगुणैः समूढाः गुणाना कर्मसु सज्जन्त इति प्राचा योजना ॥ २९ ॥ मयीति । त्व तु अज्ञो समुक्षश्र मिण सर्वान्तर्यामिणि सर्वाणि

४ मधुसद्नीन्याख्या।
दित्युक्तमुपसहरति—प्रकृते पूर्वीकाया मायाया गुणै कार्यतया धर्मेदेशिदिभिर्विकारे सम्यङ्मूहा ख्रूष्पास्पुरणेन ताने-वात्मखेन मन्यमानास्तेषामेव गुणाना देहेन्द्रियान्त करणाना कर्मसु व्यापारेषु सज्जने सक्तिं वय कर्म कुर्मस्तत्फलायेति दृढतरामात्मीयद्वुद्धि ुर्वन्ति ये तान् कर्मसिङ्गनोरकृत्स्वविदोऽनात्माभिमानिनो मन्दानकुद्धित्त्त्वेल ज्ञानाधिकारमप्राप्तान् कृत्स्ववित् परिपूर्णात्मवित् ख्रय न विचालयेत् । कर्मश्रद्धातो न प्रच्यावयेदिखर्थ । ये लमन्दा कुद्धान्त करणास्ते स्वयमेव विवेकोदयेन विचलन्ति ज्ञानाधिकार प्राप्ता इत्यमिप्राय । कृत्स्नाकृत्स्वश्चाव्यातामानात्मपरत्तया श्रुखर्थानुसारेण वार्तिककृद्धि-व्याख्यातो । 'सदेवेखादिवाक्येभ्य कृत्स्व वृद्धा यतोऽद्वयम् । सभवस्तद्विकद्धस्य कृतोऽकृत्सस्य वस्तुत ॥ यस्मिन्दष्टे-प्यदृष्टोऽर्थं स तदन्यत्र विच्यते । तथादृष्टेऽपि दृष्ट स्यादकृत्सस्तादगुच्यते ॥' इति । अनात्मन सावयवलादनेकधर्मवत्त्वाच्यक्तिन्त्रव्यक्ति कित्त्विद्धाने कित्तिव्यक्ति । तथादृष्टेऽपि दृष्ट स्यादकृत्सस्तादगुच्यते ॥' इति । अनात्मन सावयवलादनेकधर्मवत्त्वाच्यक्तिन्त्वद्धानिच्यत्त्वाच्यक्ति तद्यस्य पटादिरज्ञातोऽविश्वराच्यस्य चाज्ञानात्त्वद्वाच्यक्ष पटादिरज्ञातोऽविश्वराच्यस्य चाज्ञानात्त्वत्वाच्यक्ष पटादिरज्ञातोऽविश्वराच्यस्य चाज्ञानात्त्वत्वाच्यस्य पटादिरज्ञातोऽविश्वराच कर्तृत्वाभिनिवेशतदसावाभ्या विशेष उक्त । इदानीमज्ञस्यापि मुमुक्षोरमुक्ष्व-पेक्षया भगवदर्पण फलामिसभ्यमाव च विशेष वदन्नज्ञत्वरार्धुनस्य कर्माधिकार द्रह्यति—मथि भगवति वास्रदेवे परमेश्वरे

५ माध्योक्कर्वदीपिका ।

नस्य मायाशक्तर्गुणैर्विकारै कार्यकरणरूपै सम्यग्मूढा खखरूपास्फुरणेन तानेवात्मतया मन्यमानास्तेषामेव गुणाना कमं छु व्यापारेषु सज्जन्ते । वय कुर्म फलायेति दढतरस्वकीयबुद्धिं कुर्वन्ति ये तान्कर्मसिङ्गिनोऽतएवाक्करस्विद आत्मज्ञानसून्यान् यतो मन्दप्रज्ञान् कृत्सविदात्मवित् 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वं विदितम्' इतिश्रुत्यात्मविद कृत्सवित्त्वप्रतिपादनात् स्वय न विचालयेत् । बुद्धिमेद न कुर्यादित्यर्थ । प्रकृतेर्गुणे सत्त्वादिभिरिति व्याख्यान तु भाष्यविरुद्धम् । प्रकृते कियमाणानि गुणैरित्यन्नेन्द्रयेरिति खोत्त्यनजुरूप च । एतेन गुणेष्विन्द्रयेषु तत्कर्ममु च प्रकृते सबन्धिषु गुणेषु देहादिषु कर्ममु गमनादिषु चिति व्याख्यानद्वयमि प्रत्युक्तम् । देहेन्द्रियाद्यासक्तर्गुणसमूढा इत्यनेनैवोक्तवात् । प्रकृतेरित्यस्य गुणकर्मिखत्यनेन सबन्धस्य प्रयोजनद्वस्य ॥ २९ ॥ ननु नाह तत्त्वित् किंत्रज्ञो मुमुक्षुर्मया कथ कर्म कर्तव्यमिति चेत्तत्राह—मयीति । मथि परमेश्वरे ६ श्रीधरीव्याख्या ।

मन्दमती क्रिल्बिवित्सर्वश्चों न विचालयेत् ॥ २९ ॥ तदेव तत्त्वविदापि कमैं कर्तव्य, त्व तु नाद्यापि तत्त्ववित्, अत कमैंव क्ववित्साह—— ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कृतेषु कर्मसु मुदा सक्रान्ति सस्वादिगुणमाहात्म्यात् ॥ २९ ॥ तस्राधुक्त सन् जुषेत कर्माणीत्युक्त तत्र कथमिति स्फुटयति—मग्रीति ।

१ श्रीधर २ नीलनाण्ड .

# ये मे मतमिदं निलमनुतिष्ठन्ति मानवाः। अद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३१॥

१ श्रीमच्याकरभाष्यम् ।

मयीति । मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वेश्चे सर्वात्मिन सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्चिष्याध्यात्मचेतसा
विवेकसुद्ध्याह कर्तेश्वराय भृत्यवत्करोमीत्यनया सुद्ध्या । किच निराशीस्त्यकाशीर्निर्ममो ममभावश्व
निर्गतो यस्य तव स त्व निर्ममो भृत्वा युध्यस्व विगतज्वरो विगतसंतापो विगतशोकः सन्नित्यर्थः ॥३०॥
यदेतन्मतं कर्म कर्तव्यमिति सप्रमाणमुक्त तत्त्या—ये म इति । ये मे मदीयमिद् मतमनुतिष्ठन्त्यनुवर्तन्ते मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्त श्रद्धाना अनस्यन्तोऽस्या च मयि गुरौ वासुदेवेऽकुर्वन्तो

२ आन दगिरिव्यारया।

यथोक्ते परसिन्नात्मित सर्वकर्मणा समर्पणे कारणमाह—अध्यातमिति । विवेकबुद्धिमेव व्याकरोति—अहमिति । दिशेतरीत्मा कर्मसु प्रवृत्तस्य कर्तव्यान्तरमाह—किंचेति । त्यक्ताशी फलप्रार्थनाहीन सिन्नत्यर्थ । निर्ममो भूत्वा पुत्रभ्रात्रादिष्टिवित शेष । नतु युद्धे नियोगो नोपपद्यते पुत्रभ्रात्रादिहिंसात्मनस्त्य सतापहेतोर्नियोगविषयत्वायोगा दिति तन्नाह—विगतेति ॥ ३०॥ प्रकृत भगवतो मतमुक्तप्रकारमनुसृत्येवानुतिष्टता क्रममुक्तिफल कथ्यति - यदेतदिति । शास्त्राचार्योपदिष्टेऽदृष्टार्थे विश्वासवस्य श्रद्धधानत्व, गुणेषु दोषाविष्करणमसूया, अपिर्यथोक्ताया मुक्ते- १ नीलकण्डव्यारया (चतुर्धरी)।

कर्माणि सन्यस्य समर्प्य अध्यात्मचेतसा आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्त शास्त्रमध्यात्म तत्र प्रवणेन चेतसा । शाकपार्थिवादि-वन्मध्यमपदलोपी समास । आत्मानात्मिविवेकवतेत्यर्थ । ईश्वरप्रेरितोऽह करोमीत्यनया बुद्ध्या निरासी फलमनिच्छन् निर्ममो लब्धे ममत्वाभिम्मनशून्यश्च भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरो विशोक सन् ॥ ३०॥ ये म इति । येऽन्येऽपि त्वादशा मे मम मतमसत्त्रया कर्मानुष्ठान अनुतिष्ठनत्यनुवर्तन्ते मानवा श्रद्धावन्त अनस्यन्त अत्र दोषमपश्यन्त अ मधुसूदनी यारया।

मर्वज्ञे सर्वनियन्तिर सर्वात्मिन सर्वाणि कर्माणि लैकिकानि वैदिकानि च सर्वप्रकाराणि अध्यात्मचेतसा अह कर्तान्तर्याम्यधीन्तराम्या एवेश्वराय राज्ञ इव वस्य कर्माणि करोमीखनया बुद्धा सन्यस्य समर्प्य निराशीनिष्मा निर्ममो देहपुत्रश्रात्रादिषु स्थिषु ममताश्च्य विगतज्वर सतापहेतुलाच्छोक एव ज्वरशब्देनोक्त, ऐव्हित्रपारित्रवर्षशोनरकपातादिनिमित्तशोकर्हितश्च भूला ल मुमुक्षुर्युध्यस्य विहितानि कर्माणि कुर्वित्यभिप्राय । अत्र मगनदर्पण निष्कामल च सर्वकर्ममाधारण मुमुक्षो । निर्माल सक्तशोकल च युद्धमात्रे प्रकृते इति द्रष्टव्यम् । अन्यत्र ममताशोकयोरप्रसक्तलात् ॥ २०॥ फलाभिस्थिराहित्येन भगवदर्पणबुद्धा विहितकर्मानुष्ठान सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिद्वारेण मुक्तिफलमित्याह । इद फलाभिस्थिराहित्येन विहितकर्माचर्रणक्षप मम मत नित्य नित्यवेदबोधितलेनानादिपरपरागत आवश्यक्षिति वा सर्वदेति वा मानवा मनुष्या ये केचित् मनुष्याधिकारिलात्कर्मणा श्रद्धावन्त शास्त्राचार्योपदिष्टेथेऽननुभूतेऽप्येवमेवैतदिति विश्वास श्रद्धा तद्वन्त । अनस्यन्त गुणेषु दोषाविष्करणमस्या सा च दु यात्मके कर्मणि मा प्रवर्तयन्नकारुणिकोऽयमित्येवरूपा । प्रकृते प्रसक्ता तामस्यामपि गुरौ वासुदेवे सर्वसुद्धकुर्वन्तो येऽनुतिष्ठिन्त तेऽपि सत्त्वसुद्धिज्ञानप्रपिद्धारेण सम्यक् ज्ञानिवनमुच्यन्ते कर्माभिर्धर्माधर्माख्यै

५ भाष्योत्कषदीपिका।
सर्वाणि वेदिकानि लौिककानि च कर्माणि अभ्यात्मचेतसा विवेकबुद्धाऽहक्तेश्वराय मह्मवत्करोमीह्मनया बुद्धा सन्यस्य समर्प्य
निराशी फलाभिसिधरिहित ममलक्रून्यस्ल भूला विगतज्वरो विगतज्ञोक सन् युध्यस्व। येत्वत्र भगवदर्षण निष्कामल च
सर्वकर्मसायारण मुमुक्षो निर्ममल त्यक्तशोकल च युद्धमात्रे प्रकृत इति द्रष्टव्यमन्यत्र ममताशोकयोरप्रसक्तलादिति तिच्चन्त्यम्।
सर्वस्मिन्कर्मणि ममेदिमिति ममलस्य निष्फले कष्टसाध्ये वा कर्मणि ज्वरस्य च प्रसक्तलात्। शोकादेनिवृत्त्यर्थमेव सिद्धासिद्धो
ममो भूलेति भगवतोक्तलाचिति दिक्॥ ३०॥ येऽन्येऽपि मानवा मम परमेश्वरस्य मत फलाभिसिधरिहत्येन चित्तक्षोधक
कर्मानुष्ठेयमित्येवरूप सप्रमाणमुक्तमिश्वरेण सर्वज्ञेनाप्ततमेनोक्त यत्तत्थ्यमेवेति निश्वय श्रद्धा तद्युक्ता अतएवानुम्यन्तो मयि परम६ श्रीधरी यार्या।

मयीति । सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य समर्प्याध्यात्मचेतसान्तर्याम्यथीनोऽह करोमीति दृष्ट्या निराशीनिष्कामोऽत्रदव मत्फलसाधन मदर्थमिद कर्मेत्येव ममताशूपश्च भूत्वा विगतञ्वरस्यक्तशोकश्च भूत्वा युध्यस्व ॥ ३०॥ एव कर्मानुष्ठाने गुणमाह—ये मे मतमिति । महाक्ये श्रद्धावन्त अनस्यन्त दु खात्मके कर्मणि प्रवर्तयतीति दोषदृष्टिमकुर्वन्तश्च । ये मे मदीयमिद मतमनुतिष्ठन्ति तेऽपि शनै-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । मयि सर्वाणि कर्माणि नाह कर्तेति सन्यस्य स्वतश्च परमेश्वरएव सर्वकर्ता नाह कश्चिदिति निश्चित्य लोकानुग्रह चिकीर्षुलोकाचार युद्धा रमकमनुतिष्ठ ॥३०॥ ये मे इति । येत्वेतदिति । एतच्च मतमाश्रित्य य कश्चिद्यार्तिक्वित्तरोति तत्तस्य न बन्धक । एतस्मिस्नु ज्ञाने येन श्रद्धा ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ ३२॥ सद्दशं चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञीनवानिष । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥ ३३॥

मुच्यन्ते तेऽप्येवंभूताः कर्मभिर्धर्माधर्माख्यैः ॥ ३१ ॥ ये त्विति । ये तु तिह्नपरीता एतन्मम मतमभ्य-स्यन्तो नातुतिष्ठन्ति नातुवर्तन्ते मे मत सर्वेषु श्वानेषु विविधं मूहास्ते सर्वेश्वानिवमूहांस्तान्विद्धि नष्टान् नार्श्वा गतानचेतसोऽविवेषितः ॥ ३२ ॥ कस्मात् पुनः कारणात्त्वदीय मत नातुतिष्ठन्ति परधर्मानतु-तिष्ठन्ति, स्वधर्म च नातुवर्तन्ते, त्वत्प्रतिक्रूछाः कथ न विभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात्, तत्राह्य— सदशमिति। सदशमनु रूपं चेष्टते। कस्याः ? सास्याः सकीयायाः प्रकृते । प्रकृतिनीम पूर्वकृतधर्माधर्मा-

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

२ आनन्द्गिरिब्याख्या।

रसुख्यत्वद्योतनार्थं ॥ ३१ ॥ भगवन्मतानसुवर्तिना प्रस्यवायित्व प्रस्याययति—ये त्विति । तद्विपरीतत्व भगवन्मतानसुवर्तिना प्रस्यवायित्व प्रस्याययति—ये त्विति । तद्विपरीतत्व भगवन्मतानुवर्तिभ्यो वैपरीत्य, तदेव दर्शयति—एतदित्यादिना । अभ्यस्यन्तस्तत्रासन्तमपि दोषसुद्रावयन्त इत्यर्थ । सर्घन्नानानि सगुणनिर्गुणविषयाणि । प्रमाणप्रमेयप्रयोजनविभागतो विविधत्वम् ॥ ३२ ॥ भगवन्मतानुवर्तनमन्तरेण परधर्मानुष्ठाने स्वधर्माननुष्ठाने च कारण पृच्छति—कस्मादिति । भगवत्प्रतिकृत्वत्वमेव तत्र कारणमित्याशङ्काह—तत्यतिकृत्वा इति । राजानुशासनातिक्रमे दोषदर्शनाद्मगवद्गुशासनातिक्रमेऽपि दोषसभवात्प्रतिकृत्वत्व भयकारण-मित्यर्थ । उत्तरत्वेन श्लोकमवतारयति—सद्द्यामिति । तत्राहेति । सर्वस्य प्राणिवर्गस्य प्रकृतिवशवर्तित्वे कैमुतिक ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्घरी)।

तेऽपि स्वकर्मभिर्धमीधर्माख्येर्मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥ विपक्षे दोषमाह—योत्विति । सर्वशब्द ईश्वरवाची । 'सर्व समामोषि ततोऽसि सर्व ' इति निर्वचनात् । तस्य ज्ञाने विषये विशेषण मूढान्पारोक्ष्येणापि ते ईश्वरमजानन्तो देहमात्रनिष्ठास्तान् नष्टान्सर्गापवर्गभ्रष्टान् अचेतस विवेकशून्यान् ॥ ३२ ॥ ननु ते चेत्तव मत नानुतिष्ठन्ति तार्हि कथ तवान्तर्यामित्व-मित्यत आह्—सद्दर्शामिति । स्वसा प्रकृते स्वकीयस्य प्राग्मवीयधर्माधर्मसस्कारस्य सदृशमनुरूप ज्ञानवानपि अमध्यस्वनीन्याक्या।

॥ ३१ ॥ एवमन्वये गुणमुक्ला व्यतिरेके दोषमाह—तुशब्द श्रद्धावद्वैधर्म्यमश्रद्धा सूचयि । तेन ये नास्तिक्यादश्रद्धाना अभ्यस्यन्तो दोषमुद्धावयन्त एतन्मम मत नानुवर्तन्ते तानचेतसो दुष्टिचतान् अतएव सर्वज्ञानिवमूद्धान् सर्वत्र
कर्मणि ब्रह्मणि सगुणे निर्गुणे च यज्ज्ञान तत्र विविध प्रमाणत प्रमेयत प्रयोजनतश्च मूद्धान् सर्वप्रकारेणायोग्याबष्टान्
सर्वपुरुषार्थश्रष्टान्विद्ध जानीहि ॥ ३२ ॥ ननु राज्ञ इव तव शासनातिक्रमे भय पश्यन्त कथमस्यन्तस्तव मत नानुवर्तन्ते
कथ वा सर्वपुरुषार्थसाधने प्रतिकृत्व भवन्तीत्यत आह—प्रकृतिर्नाम प्राग्जन्मकृतधर्माधर्मज्ञानेच्छादिसस्कारो वर्तमानजन्म५ माच्योत्कवदीपिका।

गुरी वासुदेवेऽस्यादु खात्मके कर्मण्यस्मान् प्रेरयतीति सुखसाधने तिस्मन्दोषारोपणमकुर्वन्तोऽनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते तेऽप्येवभूता सत्त्वशुद्धिद्वारा ज्ञानप्रात्या धर्माधर्मां क्ये कर्मिभिर्मुच्यन्ते ॥३१॥ येतु तिद्विपरीता श्रद्धाहीना एतन्मम मतमभ्यस्यन्त गुणेऽपि दोषमारोप्य निन्दन्त नानुतिष्ठन्ति तान् कर्मज्ञाने सगुणज्ञाने निर्गुणज्ञाने चेति सर्वेषु ज्ञानेषु विविधप्रमाणप्रमेयप्रयोजनविभागे मूढान् सर्वप्रकारेणायोग्यान् अचेतसोऽविवेकिनो दुष्टचेतसो नष्टान् सर्वपुरुषायभ्यो श्रष्टान् विद्धि। सर्वेशब्द ईश्वरवाची 'सर्व समाप्रोषि ततोऽसि सर्व 'इति निर्वचनात् । तस्य ज्ञाने इति व्याख्यान त्त्रत्व्याख्याने ईश्वरज्ञानस्यान्तर्भावात् व्यर्थमेव लोकप्रसिद्धित्याग इत्यत उपेक्यम् ॥ ३२॥ ननु कस्मात्त्वत्प्रतिकृत्वास्त्वच्छासनातिकमाच विभ्यति लदीय मत स्वयर्भ नानुतिष्ठन्ति परवर्भ चानु तिष्ठन्तीति चेत्तत्राह—सहद्यासिति । ज्ञानवानिप 'पश्वादिभिश्वाविशेषात्'इति न्यायात् गुणदोषज्ञानवानपीति वा। स्वस्या श्रकृते

कर्मकुर्वाणा सम्यग्धानिवत्कर्मभिर्मुच्यन्ते ॥ ३१ ॥ विषक्षे दोषमाह—येत्विति । ये तु मे मतमीश्वरार्थं कमे कर्तव्यमित्यनुशासनम-भ्यस्यन्तो दिषन्तो नानुतिष्ठन्ति तानचेतसो विवेकशून्यानतप्य सवस्मि कर्मणि ब्रह्मविषये च यज्ज्ञान तत्र विमृदान्नष्टान्विद्धि ॥ ३३ ॥ ननु तिहि महाफलत्वादिन्द्रियाणि निगृद्धा निष्कामा सन्त सर्वेऽपि स्वधर्ममेव कि नानुतिष्ठन्ति तत्राह—सदशमिति । प्रकृति प्राचीन-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

६ श्रीघरीव्याख्या।

ळवस्ते विनद्या अविरत जन्ममरणादिभयभावितत्वात्॥३१॥ सहशमिति। योऽपि च ज्ञानी न तस्य व्यवहारे भोजनादौ विपर्यास कश्चित्। अपितु सोऽपि सन्वाशुचितमेव चेष्टते एवमेव जानन्। अतो भूताना पृथिव्यादीना प्रकृतौ विलय आत्मा चाकर्ता निलयुक्त हति कस्य जन्मा-

१ नीलकाण्ठः.

# इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

दिसंस्कारो वर्तमानजन्मादाविभव्यक्तः सा प्रकृतिस्तस्याः सदृशमेव सर्वो जन्तुक्कानवानिष किं पुनर्मूर्ष्कः। तसात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निष्रहः किं करिष्यति मम वान्यस्य वा ॥ ३३ ॥ यदि सर्वो जन्तुरात्मनः प्रकृतिसदृशमेष चेष्ठते नच प्रकृतिशून्यः कश्चिद्स्ति ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्तेः शास्त्रानर्थक्यप्राप्ताविदमुच्यते—इन्द्रियस्येति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे सर्वेन्द्रियाणामर्थे शब्दादिविषये

२ आनन्द्रशिश्विद्यार्था।

न्याय सूचयति—ज्ञानवानपीति । सर्वाण्यपि भूतान्यनिच्छन्सपि प्रकृतिसद्दशी चेष्टा गच्छन्तीति निगमयति—प्रकृतिसिति । भूताना प्रकृत्यधीनत्वेऽपि प्रकृतिभंगवता निग्राह्यसाशक्क्याह—निग्रह इति । का पुनिरय प्रकृतियंद् स्वारिणी भूताना चेष्टेति एच्छति—प्रकृतिनामिति । भगवदिभभेता प्रकृति प्रकृटयति—पूर्वेति । आदिशब्देन ज्ञानेच्छादि सगृद्धाते । यथोक्त सस्कार स्वशक्या प्रवर्तकश्चेत्प्रछयेऽपि प्रवृत्ति स्वादित्याशक्क्य विश्वनष्टि—वर्ते-मानेति । सर्वो जन्तुरित्युक्त विवेकिप्रवृत्तेरतथात्वादित्याशक्क्य 'पश्वादिभश्चाविशेषात्' इति न्यायमनुसरबाह—ज्ञानवानिति । ज्ञानवतामज्ञानवता च प्रकृत्यधीनत्वाविशेषे फिलतमाह—तस्मादिति । प्रकृति यान्ति प्रकृतिसद्दशी चेष्टां गच्छन्त्यनिच्छन्त्यपि सर्वाणि भूतानीत्यर्थ । प्रकृतेभँगवता तत्तुव्येन वा केनचिन्निग्रहमाशक्क्यावतारितचतुर्थपादत्या श्रीपेक्षित प्रयति—मम वेति ॥ ३३ ॥ सर्वस्य भूतवर्गस्य प्रकृतिवश्ववित्तेवे छोकिकवैदिकपुरुषकारिवययाभावादि धिनिषेधानर्थक्यमिति शङ्कते—यदीति । मनु यस्य न प्रकृतिरस्ति तस्य पुरुषकारसभवादर्थवस्व तद्विषये विधिनिष्ययोभविष्यति नेत्याह—नचेति । शङ्कितद्रोष स्रोक्तन परिहरति—इव्सित्यादिना । वीष्ताया सर्वकरणागोचरत्व ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

चेष्टते किसु मूर्ख 'पश्चादिभिश्चाविशेषात्' इति न्यायात्। तस्रात्प्रकृतिं यान्त्यनुसरन्ति भृतानि प्राणिनस्तत्र मम वान्यस्य वा निम्नह कि करिष्यति, न किमपि। अहमपि पूर्वकर्मापेक्षयैव तान्प्रवर्तयामीति भावः॥ ३३॥ एव तर्हि पुरुषस्य स्वातच्चयाभावाद्विधिनिषेधशास्त्र व्यर्थमित्याशङ्कशाह—इन्द्रियस्येति। इन्द्रियस्येन्द्रियसेति द्विवचन वीप्सायाम्। प्रतीन्द्रिय सेसेडेर्थे शब्दादौ वचनादौ च विषये रागद्वेषौ अनुकूले राग प्रतिकूले द्वेषश्च व्यवस्थितौ नित्यसबद्धो

### ४ स्धुसूद्रनीव्याख्या ।

न्यभिव्यक्त सर्वतो बलवान् 'त विद्यावर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च' इति श्रुतिप्रमाणक । तस्या स्वकीयाया प्रकृते सहशमनुरूपमेव सर्वो जन्तुर्ज्ञानवान् ब्रह्मविद्पि 'पश्चादिभिश्चाविशेषात्' इतिन्यायात्, गुणदोषज्ञानवान्वा चेष्टते किं पुनमूर्ख । तस्मात् भूतानि सर्वे प्राणिन प्रकृतिं यान्ति अनुवर्तते ते पुरुषार्थअशहेतुभूतामपि । तत्र मम वा राज्ञो वा निमह कि
करिष्यति । रागौत्कश्चेन दुरितान्निवर्तयितु न शक्कोतीत्यर्थ । महानरकसाधनल ज्ञालापि दुर्वोसनाप्राबल्यात्पापेषु प्रवर्तमाना
न मच्छासनातिकमदोषाद्विभ्यतीति भाव ॥ ३३ ॥ ननु सर्वस्य प्राणिवर्गस्य प्रकृतिवशवित्वे लौकिकवैदिकपुरुषकारविषयाभावाद्विधिनिषेधानर्थक्य प्राप्त, नच प्रकृतिश्चन्य कश्चिदत्ति य प्रति तदर्थवत्त्व स्यादित्यत आह— इन्द्रियस्येन्द्रियस्येति
वीप्सया सर्वेषामिन्द्रियाणामथें विषये शब्दे स्पश्चे रूपे रसे गन्धे च एव कर्मेन्द्रियविषयेऽपि वचनादावनुकूले
५ भाष्योत्कर्वरिषका ।

साच पूर्वकृतधर्माधर्मादिसस्कारो वर्तमानजन्मादाविभव्यक्त तस्या सदशमनुरूप चेष्टा करोति किं पुनर्मूर्ख । तस्माद्भूतानि प्राणिन प्रकृति यान्त्यनुगच्छिन्त । निम्नहो निषेधरूप मम परमेश्वरस्यान्यस्य राज्ञो वा किं करिष्यति । प्रकृते प्रावत्यान्यास्य।दिशासनाद्विभ्य-तीति भाव ॥ ३३ ॥ ननु सर्वस्यापि प्राणिजातस्य प्रकृत्यायत्तलात्पुरुषकारस्य विषयालामाद्विधिनिषेधशास्त्रानर्थक्य प्राप्तमित्याशक्ष्माह—इन्द्रियस्येति । सर्वेन्द्रियाणामर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागोऽनिष्टे द्वेष इति प्रतिविषय रागद्वेषाववश्यभाविनौ तस्मातयोवश नागच्छित्तद्यीनो न प्रवर्तेत । तत्रायमेव पुरुषप्रयक्षस्य शास्त्रस्य च विषय उच्यते । तथाहि इन्द्रियार्थसनिकर्षे पदार्थ-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

कर्मसस्काराधीनस्वभाव स्वस्या स्वकीयाया प्रकृते स्वभावस्य सदृशमनुरूपमेव गुणदोषद्वानवानिष चेष्टते, किं पुनर्वक्तव्यमग्रश्चेष्टत इति । तसाङ्कृतानि सर्वेऽपि प्राणिन प्रकृतिं यान्त्यनुवर्वन्ते । एव सति इन्द्रियनिग्रः किं किर्ष्यति प्रकृतेर्वेलिष्ठत्वादित्यर्थं ॥ ३३ ॥ नन्वेव प्रकृत्यधीनैव चेत्पुरुषस्य प्रवृत्ति तिई विधिनिषेषवैयर्थं प्राप्तमित्याशङ्कयादः — इन्द्रियस्येनिद्रयस्येति । वीष्सया प्रत्येकं सर्वेषा-७ अभिनवग्रप्ताचार्यव्याख्या ।

विनिग्रह ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ कथ तहिं व घ इत्युच्यते —इन्द्रियस्वेति । श्रेयानिति । स्वर्धमें इति । ससारी च प्रतिविषय राग द्वेव च गृह्णाति ।

१ इद पद्यमधिकमत्राभिनवग्रताचार्योहत हदयते,

भ० गी॰ २२

इष्टे रागोऽनिष्ठे द्वेष इत्येव प्रतीन्द्रियार्थे रागद्वेषाववश्यंभाविनौ । तत्रायं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते । शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वमेव रागद्वेषयोर्वश नागच्छेत्, या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा राग-द्वेषपुरःसरैव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परवर्मानुष्टान च भवति, यदा पुना राग-द्वेषौ तत्व्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिरेव पुरुषो भवति न प्रकृतिवशः, तसात्त्रयो रागद्वेषयो-

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

दर्शयति—सर्वेति । प्रत्ये रागद्वेषयोरव्यवस्थाया प्राप्तौ प्रत्यादिशति—इष्ट इति । प्रतिविषय विभागेन तयोरन्य-तरस्यावश्यकत्वेऽपि पुरुषकारविषयाभावप्रयुक्ता प्रागुक्त दूषण कथ समाधेयमित्याशङ्क्याह—तन्नेति । तयोरित्या-धवतारित भाग विभजते—शास्त्रार्थ इति । प्रकृतिवशत्वाज्ञन्तो नैव नियोज्यत्वमित्याशङ्क्याह—या हीति । राग-द्वेषद्वारा प्रकृतिवशवर्तित्वे स्त्रधर्मत्यागादि दुर्वारमित्युक्तम्, इदानीं विवेकविज्ञानेन रागादिनिवारणे शास्त्रीयदृक्त्या प्रकृति-पारवश्य परिहर्तुं शक्यमित्याह—यदेति । मिथ्याज्ञाननिवन्धनौ हि रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षत्व विवेकविज्ञानस्य मिथ्या-ज्ञानविरोधित्वादवधेयम् । रागद्वेषयोर्मूळनिवृत्त्या निवृत्तौ प्रतिवन्धध्वसे कार्यसिद्धिमभिसधायोक्त—तदेति । एव-कारस्यान्ययोगव्यवच्छेदकत्व दर्शयति—नेति । पूर्वोक्त नियोगसुपसहरति—तस्मादिति । तत्र हेतुमाह— ३ नीळकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

तत्र तयोर्वश नागच्छेदिति शास्त्रसाभ्यनुज्ञा । पुरुषस च तद्नुष्ठाने स्वातन्न्यमस्ति । हि यत तौ रागद्वेषावेवास्य प्राणिन परिपन्थिनौ विरोधिनौ दृष्टद्वारेण प्रवर्तकत्वात् । नतु प्रकृत्यनुसारी ईश्वरोऽस्य परिपन्थी, तस्य वैषम्यादिदो-षापत्ताः । अय भाव — यथा स्ततनेन स्वाज्ञोछङ्क्षनजेनापरावेन कुपितो राजाऽपराधिन हि निगडादौ निमहीतु स्वीयान्भदान्प्रवर्तयति स एवाद्यतनेन दानमानेन प्रसादित एन तेषामेव भटानामाधिपत्ये नियुङ्के, एव पूर्वकर्मानुसारी ईश्वरो रागादिद्वारा पुरुषं बाधमानोऽपि विधिप्रतिषेधशास्त्रानुसारिणा तेनैव भक्तिध्यानप्रणिधानेनावर्जित एन रागादि-जये नियुङ्के तस्माद्विधिप्रतिषेधशास्त्रस्य । पुरुषस्य स्वातन्न्यस्यात् । नापीश्वरे वैषम्यादिकम् । प्राणिकर्मा-

### ४ मधुसूदनीव्यारया।

शास्त्रनिषिद्धेऽपि राग , प्रतिकूले शास्त्रविहितेऽपि द्वेष इत्येव प्रतीन्द्रियार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितावानुकूल्यप्रातिकूल्यव्यवस्थया स्थितौ नलनियमेन सर्वत्र तौ भवत । तत्र पुरुषकारस्य शास्त्रस्य चाय विषयो यत्त्रयेवेश नागन्छेदिति । कथ । या हि पुरुषस्य प्रकृति सा बलवदिष्टसाधनलज्ञानाभावसहकृतेष्टसायनलज्ञाननिबन्यन राग पुरस्कृत्येव शास्त्रनिषिद्धे कलक्ष भक्षणादौ प्रवर्तयति, तथा बलवदिष्टसाधनलज्ञानाभावसहकृतानिष्टसाधनलज्ञाननिबन्धन द्वेष पुरस्कृत्येव शास्त्रविहितादिष सन्ध्यावन्दनादेनिवर्तयति । तत्र शास्त्रण प्रतिषिद्धस्य बलवदिष्टानुबन्धित्वे ज्ञापिते सहकार्यभावात्केवल दृष्टेष्टसाधनताज्ञान मधुविषसप्रक्ताचभोजनइव तत्र न राग जनयितु शक्तोति । एव विहितस्य शास्त्रण बलवदिष्टानुबन्धिले बोधिते सहकार्यभावात्केवलमनिष्टसायनलज्ञान भोजनादाविव तत्र न द्वेष जनयितु शक्तोति । तत्रश्चाप्रतिबद्ध शास्त्र विहिते पुरुष प्रवर्तयति निषद्धाच निवर्तयतीति शास्त्रीयविकविज्ञानप्रावल्येन स्वाभाविकरागद्वेषयो कारणोपमदेनोपमदीच प्रकृतिविपरीतमार्गे पुरुप शास्त्रदृष्टि प्रवर्तयितु शक्तोतीति न शास्त्रस्य पुरुषकारस्य च वैयर्थ्यप्रसङ्ग । तयो रागद्वेषयोर्वश नागच्छेत्तद्धीनो न प्रवर्तेत निवर्तेत वा । किंतु शास्त्रीयतिद्वपक्षानेन तत्कारणविघटनद्वारा तौ नाशयेत् । हि यस्मात् तौ रागद्वेषौ स्वाभाविकदोषप्रयुक्तौ

### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

ज्ञान ततो मिथ्याज्ञानवशात्तत्र रागादि प्रकृतिश्च रागादिपुर सरैव पुरप खर्मार्थे प्रवर्तयित तदा निषिद्धाचरण विहितलागश्च सपद्यते । यदा पुन शास्त्रदृष्ट्या पूर्वमेव यथावद्वस्तु प्रतिभाति तदा मिथ्याज्ञाननिवृत्त्या रागादिर्निवर्तते । सहकारिनिवृत्त्या च प्रकृति प्रवर्तयितु न शक्कोते । तस्मात्प्रथममेव पुरुषकारेण रागद्वेषयोवेश नागच्छेत् । नच पुरुषकारे शास्त्रे च प्रवृत्तिरेव न सिध्यति प्रकृते प्रतिबन्धकाया सत्त्वादिति वाच्यम् । अदृष्टस्य दृष्टसामग्नीविना प्रतिबन्धकलामावात् । नतु तुल्यन्यायेन दृष्टसापि शास्त्रादौ प्रवृत्तिरूपस्यादृष्टापेक्षतया प्रकृत्यधीनत्वमेव पुनरागतिमिति चेत्तिर्वि तद्युकूलस्कारोऽपि बाह्मणाद्यधिकारिजनेऽस्त्येवेति न काचिद्युपपत्ति । नच ततएव सर्व भविष्यति कि विधिनिषेधमोक्षपरै शास्त्रीरिति वाच्यम् । अदृष्टस्य दृष्टसामम्यपेक्षाया आवश्यकलसोक्तलात् । तथाच यथा लोके सस्कार्रूषणेण स्थितस्य कामस्य कामिनीदर्शनमुद्धोधक तथा शास्त्रमि । नतु शास्त्र-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

मिन्द्रियाणामित्युक्तम् । अर्थे स्वस्वविषयेऽनुक्ले राग , प्रतिक्ले देपश्चेलेव रागद्वेषी व्यवस्थिताववश्यभाविनौ । ततश्च तदनुरूपा प्रष्ट् क्तिरिति भूताना प्रकृति., न्थापि तयोर्वशवर्ता न भवेदिति शाक्षेण नियम्यते । हि यसादस्य मुमुक्षोक्तो परिपन्थिनौ प्रतिपक्षौ । अय

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

यतः कर्माण्यात्मकर्तृकान्येव विमुद्धत्वादिभमन्यते इति सममपि भोजनादिव्यवहार क्वर्वतीर्ज्ञानिससारिणोरस्यय विशेष । अय नः सिद्धान्त.

# श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मोत्खनुष्ठितात्। खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ ३५॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

वैशं न गच्छेत्। यतस्तो द्यस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयोमार्गस्य विश्वकर्तारौ तस्कराविवेसर्थः ॥३४॥ तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थमण्यन्यथा परधमोऽपि धर्मत्वादनुष्ठेय प्रवेति तद्सत्—श्रेयानिति। श्रेयान्प्रशस्तरः स्रो धर्मः स्वधमो विगुणोऽपि विगतगुणोऽण्यनुष्ठीयमानः परधमीत् स्वनुष्ठितात् साह्ययेन संपादिताद्पि, स्वधमे स्थितस्य निधन मरणमपि श्रेयः परधमे स्थितस्य जीवितात्, कसात्

२ आन दगिरिज्याख्या ।

यत इति । हिशब्दोपात्तो हेतुर्थत इति प्रकटित स च पूर्वेण तच्छब्देन संबन्धनीयः । पुरुषपरिपन्थित्वमेव तयोः सोदाहरण स्फोरयति—श्रेयोमार्गस्यिति ॥ ३४ ॥ रागद्वेषयो श्रेयोमार्गप्रतिपक्षत्व प्रकटियतु परमतोपन्यासद्वारा समनन्दान्श्लोकमवतारयति—तत्रेत्यादिना । व्यवहारभूमि सप्तम्यर्थ । शास्त्रार्थस्यान्यथा प्रतिपत्तिमेव प्रत्याय-यति—परधर्मोऽपीति । स्वधमंवदित्यपर्थ । अनुमान दूषयश्चरत्वेन श्लोकमुत्थापयति—सदसदिति । क्षत्र-धर्माद् युद्धाद् दुरनुष्टानात्परिवाद्धर्मस्य भिक्षात्रानादिलक्षणस्य स्वानुष्टेयतयापि कर्तव्यत्व प्राप्तमित्याशङ्का व्याच्छे अथानिति । उत्तेऽथे प्रश्नपूर्वक हेतुमाह—कस्मादित्यादिना । स्वधममवध्य परधममनुतिष्ठत स्वधमीतिक्रम-

यत्तत्वादिति ॥ ३४ ॥ यसादेव तसान्छ्रेयान्प्रशस्तर खधर्मः खस्य वर्णाश्रमानुरूप्येण ईश्वरेण विहितत्वात् । विगुणो हिसादिमिश्रोऽपि किचिदङ्गहीनोऽपि परधर्माद्विसादिदोषरहितपरधर्मापेक्षया सनुष्ठितात्सर्वाङ्गोपसहारेण सम्य-गनुष्ठिताद्पि सएव श्रेयान् । खधर्मे युद्धादौ निधन मरणमपि श्रेयः विहितत्वात् । परस्य धर्मो मैक्षचर्यादिर्भयावहः।

४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

अस्य पुरुषस्य श्रेयोधिन परिपन्थिनो शत्रू श्रेयोमार्गस्य विष्नकर्तारौ दस्यूइव पियकस्य । इद च 'द्वये ह प्राजापत्या देवाश्वास्रुराश्च तत कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एष्ठ लोकेष्वस्पर्धन्त' इत्यादिश्वतौ स्वाभाविकरागद्वेषिनिमत्तशास्त्रविपरीतप्रश्वत्तिमसुरलेन शास्त्रीयप्रश्नति च देवलेन निरूप्य व्याख्यातमतिविस्तरेणेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ नतु स्वाभाविकरागद्वेषप्रयुक्तपश्वादिसाधारणप्रश्निप्रहाणेन शास्त्रीयमेव कर्म कर्तव्य चेत्ति हैं यस्त्रकर भिक्षाशानादि तदेव कियता किमतिदु खावहेन युद्धेनेत्यतक्षाह—श्रेयानिति । श्रेयान् प्रशस्त्रतर स्वधर्म य वर्णमाश्रम प्रति वा यो विहित स तस्य स्वधर्म विगुणोऽपि सर्वाङ्गोपसहारमन्तरेण कृतोऽपि परधर्मात् स्व प्रस्वविहितात् स्वनुष्ठितात् सर्वाङ्गोपसहारेण सपादितादिष । नहि वेदातिरिक्तमानगम्यो
धर्म येन परधर्मोऽप्यनुष्ठेय धर्मलात् स्वधर्मविद्यनुमान तत्र मान स्यात् । 'चोदनालक्षणोऽथौं धर्म ' इतिन्यायात् । अत
स्वधर्मे किचिदङ्गहीनेऽपि स्थितस्य निधन मरणमि श्रेय प्रशस्त्रतर परधर्मस्य जीवितादिष । स्वधर्मस्यस्य निधन हीह लोके
५ भाष्योत्कर्वदीषिका ।

श्रवणे प्रवृत्तिजनकस्य तस्य किमुद्दीपकमितिचेत् यथा जनकस्य कीडार्थमुद्यान गतस्याकस्मिक सिद्धवाक्यश्रवण, यथावा कार्यान्तरवह्याच्छ्रवणशालायामागतस्य तत्रस्यशब्दश्रवण, यथावा केनचिल्लोकिकेन निमित्तेन मित्रता प्राप्तस्य कस्यचिच्छिष्टस्य वचनमिति
ग्रह्याणेत्यस्य विस्तरेण । हि यस्मात्तौ रागद्वेषौ अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयोमार्गस्य विष्नकरौ तस्कराविव पथि ॥ ३४ ॥ नतु
शास्त्रीयमेव कर्म कर्तव्य चेत्ति एरधमाँऽपि स्रकरो धर्मलात् कृतो नातुष्ठेय इति चेत्तत्राह—श्रेयानिति । परधमारसाद्धण्येन
सपादितादिप स्वकीयो धर्मो विगतगुणोऽप्यनुष्ठीयमान प्रशस्यतर । स्वधमे स्थितस्य मरणमि श्रेय । इह लोके कीर्सावहममुत्र स्वर्गप्रापकम् । परधर्मस्य तद्दिपर्ययेण भयप्रद । यद्दा तत्तिदिन्द्रयविषये स्थितयो रागद्वेषयोरात्मप्रापक आत्मधर्मे विष्नकर्तृत्वेनप्रमृत्र स्थर्मे प्रावृत्तिके विषयसुखजनके तयोस्तत्वाभावादिन्द्रियविषये एवानुष्ठेय । किमात्मधर्मानुष्ठानेन विष्नकर्तृयुक्तेनेतिचेत्तत्राह—श्रेयानिति । परेषामिन्द्रियाणा धर्मात्प्रावृत्तिकात्स्वनुष्ठितात्सुगमलेनानुष्ठात् शक्यादिप स्वधमे आत्मधर्म अध्यात्मावगतिह्य विगुण प्राकृतगुणविश्वक्त मुक्तिहेतुलात्प्रशस्यतर । तत्र निधन श्रेय अपुनर्भवलात् । परधर्मो भयावहः अविद्याह्यद श्रीधरीव्याक्या।

भावः । विषयसारणादिना रागद्वेषावुत्पाद्यानवहित पुरुषमनथेऽपि गम्भीरे स्रोतसीव प्रकृतिर्वस्थात्यवित, शास्त तु तत प्रागेव विष-येषु रागद्वेषप्रतिवन्धके परमेश्वरभजनादौ प्रवर्तयति । गम्भीरस्रोत पातात्पूर्वमेव नावमाश्रित इव नानर्थ प्रामोतीति ॥ ३४॥ तदेव स्वाभाविकी पश्चादिसदृशी प्रकृति त्यक्तवा स्वधमे प्रवर्तितव्यमित्युक्तं, ति स्वधमेस्य युद्धादेर्दु स्वरूपस्य यथावत्कतुमशक्यत्वात्पर्धमेस्य चाहिंसादे स्रुक्तत्त्वाद्धमैत्वाविश्वेषाच तत्र प्रवितित्विमिन्द्यन्त प्रत्याह—श्रेयानिति । किचिदक्रद्दीनोऽपि स्वधमे श्रेयान्प्रशस्यतर । स्वतु-७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

॥ ३४ ॥ सर्वधा गुक्तसङ्गस्य स्वधर्मनारिणो नास्ति कक्षित्युण्यपापात्मको नन्ध । स्वधर्मो हि हृद्याद्वनपायी स्वरसनिगृद एव व तेन किश्च-

# अर्जुन उवाच । अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

परधर्मों भयावहः, नरकादिलक्षणं भयमावहति यतः ॥ ३५ ॥ यद्यप्यनर्थमूलं ध्यायतो विष-यान्पुसो रागद्वेषो द्याय परिपन्थिनाविति चोक्त विक्षिप्तमनवधारित च यदुक्तं तत्संक्षित निश्चित चेदमेवेति ज्ञातुमिच्छन्नर्जुन उवाच। ज्ञाते हि तस्मिस्त दुच्छेदाय यत्न कुर्यामिति—अथेति। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन् राज्ञेव भृत्योऽय पाप कर्म चरत्याचरति पुरुषः स्वयमनिच्छन्नपि हे वाष्णेय,

२ आन दगिरिव्याख्या।

कृतदोषस्य दुष्परिहरत्वाचा तस्याग साधीयानित्यर्थ ॥ ३. ॥ मागेवानर्थमूळस्योक्तत्वात्पुनस्तिज्ञासया प्रश्नानुपपित-रित्याशक्काह—यद्यपीति । विक्षिस विविधेषु प्रदेशेषु क्षिप्त दिशैतमिति यावत्, अनवधारितमनेकत्रोक्त वादनेकधा विवेककामादिभिर्विकल्पितत्वादित्यर्थ । नन्वनर्थमूळ परिहर्तव्य तिकमिति ज्ञातुमिष्यते तत्राह—ज्ञाते हीति । कुर्यामिति । तज्ज्ञानमर्थवदिति शेष । वाक्यारम्भार्थत्वमथशब्दस्य गृहीत्वा प्रश्नवाक्य व्याकरोति—अथेत्यादिना । ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुषरी)।

क्षत्रियस तव निषिद्धत्वात् । तसात्स्वतन्त्रेण त्वया खधर्म एवातुष्ठेय इति भाव ॥ ३५ ॥ ईश्वरो धर्माधर्मी रागद्वेषौ वा पुरुषस प्रवर्तको भवत इत्यात्मनोऽस्वातन्त्र्य मन्वानोऽर्जुन उवाच — अथ केनेति । केन ईश्वरादीनामन्यतमे- नान्येन वा प्रयुक्त प्रवर्तित सन् अय पुरुष पापमनिष्ट चरति करोति । अनिच्छन्नित्यनेन रागद्वेषयो प्रवर्तकत्व निरस्तम् । सति हि रागे इच्छा भवति । अत इच्छाया अभावाद्वागामावः । रागस्याप्रवर्तकत्वे तन्मूळभूतसस्कारहे- त्वोर्धर्माधर्मयोरप्रवर्तकत्व ततश्च तत्सापेक्षस्थेश्वरसापीति सर्वेषामाक्षेप । तस्नान्मुख्य प्रवर्तक यत्तद्वाच्यमित्यर्थ । ४ मध्रसद्वनीव्याक्या ।

कीर्षावह परलोके च लगीदिप्रापक । परधमेस्तु इहाकीर्तिकरत्वेन परत्र नरकप्रदल्लेन च भयावहो यत , अतो रागद्वेषादिप्रयुक्तस्या भाविकप्रयुक्तिवत्परधर्मोऽपि हेय एवेल्थर्थ । एव तावद्भगवन्मताङ्गीकारिणा श्रेय प्राप्तिस्तदनङ्गीकारिणा च श्रेयोमार्गश्रष्टलमुक्त । श्रेयोमार्गश्रश्नेन फलाभिसिधपूर्वककाम्यकर्माचरणे च केवलपापमात्राचरणे च बहूनि कारणानि कथितानि ये लेतदभ्यस्यन्त इल्यादिना । तत्राय समहस्लोक 'श्रद्धाहानिस्तथाऽस्या दुष्टचित्तलमृदते । प्रकृतेवंशवर्तिल रागद्वेषौ च पुष्कलौ । परधर्मश्चिल चेत्युक्ता दुर्मार्गवाहका ' इति ॥ ३५ ॥ तत्र काम्यप्रतिषद्धकर्मप्रहित्तकारणमपनुद्य भगवन्मतमनुवर्तितु तत्कारणावधारणाय ध्यायतो विषयान्तुंस इत्यादिना पूर्वमनर्थमूलमुक्तम् । साप्रत च प्रकृतेर्गुणसमूदा इत्यादिना बहुविस्तरं कथितम् । तत्र किं सर्वाण्यपि समप्रधान्येन कारणानि अथवैकमेव मुख्य कारणमितराणि तु तत्सहकारीणि केवलम् । तत्राचे सवेषा प्रथक्पृथिङ्गि वारणे महान्त्रयास, स्यात् । अन्त्ये लेकस्मिनेव निराकृते कृतकृत्यता स्यादित्यतो ब्रूहि मे केन हेतुना प्रयुक्त प्रेरितोऽय लन्मताननुवर्ती सर्वज्ञानविमूद पुरुष पापमनर्थानुवनिध सर्वे फलामिसिधपुर सर काम्य चित्रादि, शत्रुवधसाधन च श्येनादि, प्रतिषिद्ध च कलज्ञमक्षणादि बहुविध कर्माचरित स्वय कर्तुमनिच्छक्तपि । नतु निरुत्तिलक्षण परमपुरुषार्थानुवनिध लदुपदिष्ट कर्मेच्छक्तपि करोति । नच पारतच्चय विनेत्य समवति । अतो येन बलादिव नियोजितो रान्नेव मृत्यस्लन्मतविरुद्ध सर्वानर्थान्यस्वर्थदिशिका ।

त्या ससारपातहेतुलात् ॥ ३५ ॥ भ्यायतो विषयान् रागद्वेषौ ह्यस्य परिपन्थिनाविति पूर्वप्रन्थेन ससारपातहेतुभूतानि विस्तरेण भगवतोक्तानि तत्र संक्षिप्त निश्चितमिदमेवेति ज्ञातुमिच्छन्नर्जन उवाच । ज्ञाते हि तिस्मिस्तदुच्छेदाय प्रयत्न कुर्यामिस्यभिप्रायेण—अशेति । केन हेतुभूतेन प्रयुक्त प्रेरित सन्ननिच्छन्नपि बलादिव नियोजितो राज्ञेव भृत्योऽय पुरुष पापमाचरित यथा लमजोऽपि केननिदितिभक्तेन प्रार्थित वृष्णिकुले जन्म लब्धवानसि तथेति सूचयन्नाह—वार्ष्णेयेति । त वैरिण ब्रूहीस्पर्थ

६ श्रीधरीब्याख्या ।

ष्ठितात्सवीङ्गपूर्लो क्रुतादिप परधर्मात्सकाशात् । तत्र हेतु । स्वधमें युद्धादौ प्रवर्तमानस्य निधन मरणमि श्रेष्ठम् । स्वगीदिप्रापकत्वात् । परधर्मस्तु स्वस्य भयावह । निषद्धत्वेन नरकपापकत्वात् ॥ ३५ ॥ तथोनं वशमागच्छेदित्युक्त तदेतदशक्य मन्वानोऽर्जुन खवाच— भथ केनेति । वृष्णेर्वशेऽवतीणों वाष्णेय हे वाष्णेय, अनर्थरूपं पाप कर्तुमनिच्छत्रपि केन प्रयुक्त प्रेरितोऽय पुरुष पाप चरति । कामकोधौ विवेकवलेन निरूपतोऽपि पुरुषस्य पुन पापे प्रवृत्तिदर्शनादन्योऽपि तयोर्मूलभूत कश्चित्प्रवर्तको भवेदिति संभावनाया प्रश्वः

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यध्याख्या ।

दृपि रिक्तो जन्तुर्जायत इस्यत्वाज्य ॥ ३५ ॥ अथकेनेति । पाप पापतया विदल्लपि जन कथ तत्र प्रवर्तत इति प्रक्रः । अस्य प्रश्नस्योत्थानेऽय-माञ्चयः । स्वस्नमी यदि स्वहृद्याद्वपायित्वादस्याज्य कथ तक्षेषमीचरणमेवामिति कोऽय स्वधर्मी नाम येनानतिरिक्तो जन्तुरित्युक्तं मवति

## श्रीभगवातुवाच । काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः । महादानो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मृष्णिकुलप्रस्त, बलादिव नियोजितो राज्ञेवेत्युक्तो द्रष्टान्तः ॥ ३६ ॥ शृजु त्वं तं वैरिण सर्वानर्थकरं य त्वं पृच्छिसि—श्रीमगवानुवाच । 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीङ्गना' । ऐश्वर्यादिषट्क यिसन् वासुदेवे नित्यमप्रतिवन् उत्वेन सामस्त्येन च वर्तते 'उत्पत्तिं प्रत्यं चैव भूतानामागितं गतिम् । वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति'। उत्पत्त्या-दिविषय च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवानिति । काम इति । काम एष सर्वेलोकशतु

२ आनन्द्गिरिक्याख्या ।

अनिच्छतोऽपि बलादेव दुश्चिरतप्रेरितत्वे दृष्टान्तमाच्छे—राक्षेवेति । विनियोज्यत्वस्वेच्छासापेक्षत्वास्तद्भावे तदिसि-दिमाशक्क्य प्रागुक्त सारयित—राक्षेवेत्युक्त इति ॥ ३६ ॥ सप्रति प्रतिवचन प्रस्तौति—श्चृण्विति । तस्य वैरित्व स्फोरयिति—सर्वेति । अपस्तुत किमिति प्रस्तूयते तन्नाह—य त्विमिति । भगवच्छव्दार्थं निर्धारयितु पौराणिक वचनमुदाहरति—ऐश्वर्यस्येति । समप्रस्थेति तत्राह्मस्य विशेषणे संबध्यते, अथशव्दस्तथाशव्दपर्याय समुचयार्थं । मोक्षशब्देन तदुपायो ज्ञान विवक्ष्यते । उदाह्रतवचसस्तात्पर्यमाह—ऐश्वर्यादीति । स वाच्यो भगवानिति सबन्य । तन्नैव पौराणिक वाक्यान्तर पर्वति—उत्पत्तिमिति । भूतानामिति प्रस्तेकमुत्परयादिमि सबध्यते । कारणार्थौ चोत्पत्तिप्रस्त्रयाद्यक्ति प्रस्तिपर्याचेति । वाक्यान्तरस्थापि ताल्पर्यमाह—उत्पत्त्यादीति । वेत्तीत्युक्त साक्षात्कारो विज्ञानमित्युच्यते, समप्रथर्यादिसपत्तिसमुच्यार्थन्तरस्थापि ताल्पर्यमाह—उत्पत्त्यादीति । वेत्तीत्युक्त साक्षात्कारो विज्ञानमित्युच्यते, समप्रथर्यादिसपत्तिसमुच्यार्थन्त्रकार । उक्तस्वर्थणे भगवानिकमुक्तवानिति तदाह—काम इति । कामस्य सर्वशेकशतुत्वं विश्वर्यति—यिन्न

३ नीलकण्ठन्याख्या ( चतुधरी )।

बलादिव नियोजितः विष्टिगृहीत इवेत्यर्थ ॥ ३६ ॥ अत्रोत्तर 'काममय एवाय पुरुष' इत्यादिश्रुतिसिद्ध मगवानुवाच— काम एष इति । एष प्रसिद्ध काम 'सोऽकामयत जाया में स्याद्ध प्रजायेयाथ वित्त में स्याद्ध कर्म कुवींय' इति श्रुतेरिद में भूयादिद में भूयादिति तीन्नाभिलाषहेतुभूतश्रेतसोऽनवस्थितत्वापादको वृत्तिविशेष । स च चेतोरूप एव । 'कामः सकल्प' इत्युपकम्य 'एतत्सर्व मन एव' इत्युपसहारात् स एष काम केनचिन्निमित्तेन प्रतिहत कोधरूपेण परिणमतेऽत कोधोऽभिज्यलनात्माप्येष एव तमेनमिह शरीरेऽन्त स्थित वैरिण विद्धि । कुतो वैरी । यतः रजोगुणस-मुद्भवः रजो रक्षनात्मक प्राकृतो गुण तस्य गुणो कार्यभूतौ तृष्णासङ्गौ तावेवोद्भवो यस्य स । रज कार्यत्वात् ४ मध्यवनीन्याक्या ।

नुविध्यल जानन्निप तादश कर्माचरित तमनर्थमार्गप्रवर्तकें मा प्रिक्त मूहि इति स्चयित ॥ ३६ ॥ एँवमर्जुनेन पृष्टे 'अथो सन्मातामहकुले कृपयावतीर्णेतिसवोधनेन वार्ल्यासुतोऽह लया नोपेक्षणीय इति स्चयति ॥ ३६ ॥ एँवमर्जुनेन पृष्टे 'अथो खल्वाहु काममय एवाय पुरुष ' इति 'आत्मैवेदमय आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्याद्य प्रजायेयाय वित्त मे स्यादय कर्म कुर्वीय' इत्यादिश्चितिसद्धमुत्तर श्रीभगवानुवाच । यस्त्यया पृष्टी हेतुर्वलादनर्थमार्गे प्रवर्तक स एव कामएव महान् शत्रु यित्तिमत्ता सर्वानर्थप्राप्ति प्राणिनाम् । ननु कोधोऽप्यभिचारादी प्रवर्तको दष्ट इत्यत आह—कोध एव । काम एव केनिविद्यना प्रतिहत कोधवेन परिणमते अत कोधोऽप्यभि काम एव । एतिस्मिवेव महावैरिणि निवारिते सर्वपुरुषार्थप्राप्ति-

५ माध्योत्कर्षदेषिका।

॥ ३६ ॥ एव पृष्ट श्रीमगवान् 'ऐश्वर्यस्य समगस्य धर्मस्य यशस्त श्रियं । ज्ञानवैराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा' इत्युक्तं समग्रमेश्वर्यादिषद्धं नित्यमप्रतिबन्धेन यिसन्वासुदेवे वर्तते 'उत्पत्तिं निधन चैव भूतानामागितं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति' । इत्युत्पत्त्यादिविषय च विज्ञान यस्य संवासुदेवो भगवानितिशब्दवाच्य उवाचोत्तरमुक्तवान् काम इति । यस्त्वया वैरी पृष्ट एष काम शत्रुर्यित्रिमिता सर्वानर्थप्राप्तिर्शैकस्य । नतु क्रोधोऽप्यनर्थहेतुर्लोके दश्यते इत्यत आह । स एव

॥ ३६ ॥ अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच-काम एष इति । बसंवया पृष्टी हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्वं स्वयोक्त 'इन्द्रियस्य-न्द्रियस्य' इत्यत्र । सत्यम् । नासी तत पृथक् , किंतु क्रोधोऽप्येष एवं काम एवं केनचित्प्रतिहत क्रोधात्मना परिणमते । अत पूर्वं

॥ ३६ ॥ अत्रोत्तर । सन्यपि धर्मे हृदिस्थे आगन्तुकाचरणकृतोऽय विष्ठवो नतु तदभावञ्चत इलाशयेन श्रीमगवातुवाच-काम एव इति ।

#### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम्।

र्यनिमित्ता सर्वानर्थशितः प्राणिना स एप कामः प्रतिहृतः केनचित्की घत्वेन परिणमते। अतः क्रोधो-ऽष्येष एव। रजोगुणसमुद्भवो रजश्च तद् गुणश्च रजोगुणः समुद्भवो यस स कामो रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणस्य वा समुद्भवः', कामो ह्युद्भतो रजः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति। तृष्णया ह्यहकारित इति दुः खिताना रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते। महारानो महद्द्यानमस्येति महारानोऽतएव महापाप्मा कामेन प्रेरितो जन्तुः पाप करोति। अतो विद्धान काममिह संसारे वैरिणम् ॥ ३७॥

#### २ आन द्गिरिव्यारया ।

मित्ति । तथापि कथ तस्येव कोधत्व तदाह—स एष इति । कामकोधयोरेव हेयत्वद्योतनार्थं कारणं कथयति—रजोगुणेति । कारणद्वारा कामादेरेव हेयत्वमुक्त्वा कार्यद्वारापि तस्य हेयत्व सूचयति—रजोगुणस्येति । कामस्य पुरुषप्रवर्तकत्वमेव न रजोगुणजनकत्वमित्याशङ्क्याह—कामो हीति । तन्नैवानुभवानुसारिणीं स्रोकप्रसिद्धि प्रमाण-यति—तृष्णया हीति । तस्य योग्यायोग्यविभागमन्तरेण बहुविषयत्व दर्शयति—महारान इति । बहुविषयत्वप्र- युक्त कर्म निर्दिशति—अत इति । सर्वविषयत्वेऽपि कुतोऽस्य पापत्वमित्याशङ्क्याह—कामेनेति । कामस्योक्तविशेषण-

#### ३ नीलकण्ठव्यारया (चतुर्घरी)।

दु खें कफलोऽयमतो वैरी । यद्वा रजोगुणस लोमप्रष्टत्यादिलक्षणस समुद्भवो यसात् । ननु विषयाभिलाषात्मकः कामो विषयापिणेन शाम्यति, विषयस दौर्लभ्यनिश्चये स्तत एव वा निवर्तते अन्ध इव रूपदर्शनामिलाषादित्याशक्ष्माह—महाशनो महापाप्मिति । महदातुमपारणीयमशनमस स तथा । यथोक्त 'न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते' इति । 'यत्पृथिव्या ब्रीहियव हिरण्य पशवः स्त्रियः ।
नालमेकस तत्सर्वमिति मत्वा शम ब्रजेत्' इति । तथा महापाप्मात्युत्र । स हि सहस्रशः प्रबोधितोऽपि न निवर्तते
तद्भदयमपि दुश्चिकित्सः । महाजनत्वान्नाय वैरी दानसाध्य । नापि सामभेदसाध्यः । अत्युग्रत्वात् । अतो हन्तव्य
ध मध्यस्वनीव्याख्या ।

सिखर्थ । तिष्वारणोपायज्ञानाय तत्कारणमाह—रजोगुणसमुद्भव दु खप्रगृत्तिबलात्मको रजोगुण एवं समुद्भव कारण यस्य । अत कारणानुविधायिलात्कार्यस्य सोऽपि तथा । यद्यपि तमोगुणोऽपि तस्य कारण तथापि दु खे प्रगृत्ती च रजसएव प्रधान्यान्तस्य निर्देश । एतेन सालिन्या गृत्त्या रजिस क्षीणे सोऽपि क्षीयत इत्युक्तम् । अथवा तस्य कथमनर्थमागें प्रवर्तकलिस्यत आह—रजोगुणस्य प्रगृत्त्यादिलक्षणस्य समुद्भवो यसात् । कामो हि विषयाभिलाषात्मक स्वयमुद्भूतो रज प्रवर्तयनपुरुष दु खात्मके कर्मणि प्रवर्तयति तेनायमवश्य हन्तव्य इसिभाया । ननु सामदानमेददण्डाश्वलार उपायास्तत्र प्रथमित्रकस्थान्याने चतुथो दण्ड प्रयोक्तव्यो नतु ह्यदेवेत्याशङ्क्य त्रयाणामसभव वक्तु विश्वनिष्टि—महाशनो महापाप्मेति । महदशनमन्स्येति महाशन 'यत्पृथिव्या व्रीहियव हिरण्य पश्च क्षिय । नालमेकस्य तत्सर्वमिति मला श्चम व्रजेत् ॥' इति स्मृते । अतो न दानेन सवातु शक्य । नापि साममेदान्याम् । यतो महापाप्माऽत्युग्र । तेन हि बलारप्रेरितोऽनिष्टफलमिप जानन्पाप करोति । अतो विद्धि जानीहि एन काममिह ससारे वेरिणम् । तदेतत्सर्व विग्नत वार्तिककारेरात्मैवेदमग्र आसीदिति श्रुति-व्याख्याने 'प्रशृत्ती च निग्नती च यथोक्तस्याविकारिण । स्वातच्चे सति ससारस्वती कस्मात्प्रवर्तते ॥ नतु नि शेषविध्वस्तससान्यर्थवर्ति । निग्नतिलक्षणे वान्य केनाय प्रयेतेऽवश ॥ अनर्थपरिपाकलमिप जानन्प्रवर्तते । पारतच्चयम्ते दृष्टा प्रवृत्तिनेद्दशी क्रस्वित् ॥ तसाच्छ्रयोर्थिन पुस प्रेरकोऽनिष्टकर्मणि । वक्तव्यस्तिवर्रासार्थमित्यर्था स्थारपरा श्रुति ॥ अनाप्तपुरुषार्थाऽय

#### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

काम कुतिश्विचिमित्तात्प्रतिहत कोधंखेन परिणमतेऽत कोधोऽप्येष एव शत्रो पुत्रखादप्ययं शत्रुरिखाह । रजोगुण समुद्भवो यस्य स । यद्वा कय शत्रुता करोतीखत आह । रजोगुणस्य समुद्भव कारण कामो रज प्रवर्तयनपुरुष प्रवर्तयति । ननु विषय-भोगेन तृप्तिं नीत शत्रुख जिहास्यतीति चेत् तत्राह । महदशनमस्य स । तदुक्तम्—'न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिषण कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ यत्प्रथिव्या वीहियव हिरण्य पशव स्त्रिय । नालमेकस्य तत्त्वविमिति मखा शम वजेत्' इति । ननु लोके यथा स्वेनापराधिन कश्चिच्छत्रुख भजति तथायमप्यतोऽपराध तस्य न करिष्यामीतिचेत्तत्राह । महाशनलान्म-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

पृथवत्वेनोक्तोऽपि क्रोध कामज एवेत्यभिप्रायेण कामेनैकीकृत्योच्यते । रजोग्रणात्समुद्भवतीति तथा । अनेन सत्तवृद्धा रजिस क्षय नीते सित कामोऽपि क्षीयत इति स्चितम् । एन कामिमह मोक्षमार्गे वैरिण विद्धि । अय च वक्ष्यमाणक्रमेण इन्तव्य एव । यतो नासौ

७ अभिनवगुताचार्यव्या । द्वाभ्यामेतच्छन्दाभ्यामनयोरत्यन्तवैषम्य सूच्यते । एतौ च कामक्रोधौ नित्यसबन्धिनावन्योन्याविनाभावेन वर्तेते इत्येकरूपतयेव व्याचछे— एव च महतः सुलस्याहानो प्रासकारकः महतः पापस्य हेतुत्वाच क्रोध एव पापदायी । एन च वैरिण प्राक्षो जानीयात् । नत्वर्थाद्यपासक

# धूमेनात्रियते वह्विर्यथाऽऽद्शों मलेन च । यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कथं वैरीति हृष्टान्तैः प्रत्याययति—धूमेनेति । धूमेन सहजेनावियते वृद्धिः प्रकाशात्मकोऽप्रकाशात्म-केन यथा वाऽऽद्शों मलेन च यथोब्वेन गर्भवेष्टनेन जरायुणावृत आच्छादितो गर्भस्तथा तेनेद्मावृ-

#### २ आनन्दगिरिच्यारया।

वस्वे फलितमाह—अत इति ॥ ३७ ॥ उत्तरश्लोकमवतारयति—कथिमिति । अनेकदृष्टान्तोपादान प्रतिपत्तिसौ-कर्यार्थम् । सहजस्य धूमस्य प्रकाशात्मकविद्व प्रत्यावरकत्वतिद्यर्थं विशिनष्टि—अप्रकाशात्मकेनेति ॥ ३८ ॥ ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुधरी)।

एवेति ॥ ३७ ॥ अस वैरित्वमेव विवृणोति—धूमेनेत्यादिना । उल्वेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा । तेन कामेन इद्

नि शेषानर्थसकुल । इत्यक्तामयतानाप्तान्पुमर्थान्साधनैर्जंड ॥ जिहासित तथानर्थानविद्वानात्मिन श्रितान् । अविद्योद्भूतकाम सन्यो खिल्वित न श्रुति ॥ अकमत किया काथिहृश्यन्ते नेह कत्यन्ति । यद्यद्धि दुरने जन्तुस्तत्तत्मस्य चेष्ठितम् ॥ काम एष कोध एष इत्यादिवन्न स्मृते । प्रवर्तको नापरोऽत कामादन्य प्रतीयते' इति 'अनामत' इति मनुवन्नम् । अन्यत्स्पष्टम् ॥ ३०॥ तस्य महापाप्मलेन वैरिलमेव दृष्टान्ते स्पष्टयित—तत्र शरीरारम्भात्प्रागन्त करणस्यालब्धृत्तिक्लान्त्र्यस्म काम शरीरारम्भकेण कर्मणा स्थूलशरीराविच्छिने लब्धमित्तेऽन्त करणे कृतामित्र्यक्ति सन् स्थूलो भवति, स एव प्रनिवषयस्य भुज्यमानतावस्थायामत्यन्तोद्रेक प्राप्त स्थूलतमो भवति । तत्र प्रथमावस्थाया दृष्टान्त —यथा धूमेन सहजेनाप्रकाशात्मकेन प्रकाशात्मको बिह्यावियते । दितीयावस्थाया दृष्टान्त —यथाव्योत्ति सल्यान्तर्यम् । स्थूलतमो मलेति । तत्र प्रथमावस्थाया दृष्टान्त —यथा धूमेन सहजेनाप्रकाशात्मकेन प्रकाशात्मको बिह्यावियते । दितीयावस्थाया दृष्टान्त —यथाव्योत्ति न न न स्थावियत् इति कियानुकर्षणार्थश्च । तृतीयावस्थाया दृष्टात —यथोल्वेन जरागुणा गर्मवेष्टनचर्मणातिस्थूलेन सर्वतो निरुध्यादत तथा प्रकारत्रयोणापि तेन कामेनदमावृतम् । अत्र धूमेनावृतोऽपि विद्वर्दाद्यिलक्षण स्वकार्यं करोति । मलेनाद्यतस्थाद्यम् प्रतिविम्व-प्रहणलक्षण स्वकार्यं न करोति स्वच्छताधर्ममात्रतिरोधानात् । स्वह्यतस्तूपलभ्यतएव । उल्बेनाद्रतस्तु गभो न हस्तपादादि-प्रसारणह्य स्वकार्यं करोति न वा स्वह्यत उपलभ्यत इति विशेष ॥ ३८॥ तथा तेनेदमादतिति सप्रह्वाक्य विद्योगिति—

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

हापाप्माऽत्युत्रो विनैवापराध खेनोपकृतश्च नाशयतीत्वर्थ । अत काममेव परम वैरिण विद्धि । ज्ञाला च तत्परिहाराय यतखेति भाव ॥ ३०॥ तस्य शत्रुल स्पष्टयति । यथा धूमेन सहजेनाप्रकाशात्मकेनामि प्रकाशात्मको यथावाऽऽदर्शो मलेनावियते यथो- हवेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा गर्भ आच्छादितस्तथा तेन कामेनेद ज्ञानमाद्यतम् । प्रथमदृष्टान्तेनात्मखरूपप्रकाशात्मकल द्वितीयेन

#### ६ श्रीधरीव्यारया।

दानेन संधातु शक्य इलाह । महाशन महदशन यस । दुष्पूर इलाई । न च साम्ना सधातु शक्य , यतो महापाप्मा अत्युत्त ॥ ३७ ॥ कामस्य वैरित्व दर्शयति—धूमेनैति । यथा धूमेन सहजेन बिहरात्रियत आच्छाचते, यथा वाऽऽदशों मलेनागन्तुकेन, यथा चोरवेन गर्भवेष्टनचर्मणा गम सर्वतो निरुध्याद्वत तथा प्रकारत्रयेणापि तेन कामेनाष्ट्रतमिदम् ॥ ३८ ॥ इदशब्दनिर्दिष्ट दशयन्त्रेरित्व

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

शानस्वरूप च वस्तु हातु सुझक मवेदिस्यिभायेण—(भवसेष कथ कृष्ण कथ चैव विवर्षते । किमात्मक किमाचारस्त ममाचक्ष्य पृष्णत )
भवसेव इति । अस्य चोत्पत्ती किं कारणम्। वर्षने च को हेतु । स्वरूपं चास्य कीटक् । उत्पन्नो द्दीभृतश्च किमाचरित किं करोतीति प्रश्न
॥ ३७ ॥ अत्रोत्तर श्रीमगवातुवाच—(एव सूक्ष्म पर झबुदेहिनामिन्द्रिय सह। सुखतन्न इवासीनो मोहय पार्थ तिष्ठति ॥ कामकोषमयो
घोर स्तन्भहष्तसुद्भव । अहकारोऽभिमानारमा दुस्तर पापकमि ॥ हर्षमस्य निवर्सेव शोकमस्य ददाति च । मय चास्य करोत्येव
मोहयस्तु सुदुर्सुद्ध ॥ स एव कञ्चव श्रुद्रशिक्षद्रप्रेशी घनजय । रज प्रवृत्तो मोहात्मा मातुवाणासुपद्भव ॥) एव तावत्स्कृष्म उत्पत्तिसमयेऽल्क्ष्य
इन्द्रियेषु । एवच वर्तमान सुख तन्नयितुमिबोत्पचते । वस्तुतस्तु दु स्वमोहमयस्तामस्त्वात् । अत्रएव मोहयन् । कामेति । स्तन्भ सुख्वाद्व भिमानस्तरस्तुतो यो हर्वीऽहमीद्द्र इति । अत्रएवाह—अहकार इति । अत्रएवच गवाद्वर्षतेऽभिमानस्वभाव सुखबुद्धिप्रकारेण च जायते
इति त्रय प्रश्ना परिहता ॥ स एव इति । किद्राणि प्रेशते अग्रना किद्रेणास्वेहलोकपरलोको नाशयामीति । तथाच मोश्नपमे (यत्कोघनो
वज्नते यद्द्वाति यद्वा तपस्तप्यते यज्जुहोति ॥ वैवस्वतस्रद्धरिऽस्व सर्व मोव श्रमो भवित हिकोषनस्य ॥'इति ॥ रजतः प्रवृत्तस्तामेरूप इत्वर्थ ।

<sup>🤋</sup> इतश्चत्वारि पद्यानि समिनवग्रतपाठे मूळे व्याख्याया चैवाधिकानि दरीव्ययन्त इतरत्रानुलेखात्

# आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥३९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तम् ॥ ३८ ॥ किं पुनस्तदिदशब्दवाच्यं यत् कामेनावृतमित्युच्यते — आवृतमिति । आवृतमेतेन ज्ञान ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ज्ञानी हि जानात्यनेनाहमनथें प्रयुक्तः पूर्वमेवेति । दुःखी च भवति नित्यमेव, अतोऽसी ज्ञानिनो नित्यवैरी नतु मूर्खस्य । स हि काम तृष्णाकाले मित्रमिव पश्यस्तत्कार्थे दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णायाह दु खित्वमापादित इति न पूर्वमेवातो ज्ञानिन एव नित्यवैरी । किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छैव रूपमस्येति कामरूपस्तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणमस्येति दुष्पूरस्तेनानलेन

२ आन दगिरिव्याख्या।

सामान्यतो निर्दिष्ट विशेषतो निर्देष्टुमाकाङ्कापूर्वकमनन्तरश्लोकमवतारयति—िकं पुनिरिति । कामस्य ज्ञान प्रसा वरणिसच्चर्यं ज्ञानिनो निस्यैदिणेखादिविशेषणम् । प्रतीकमादाय व्याकरोति—आवृनिमित्यादिना । ज्ञानिना प्रति-वैदिरेवेऽपि निस्यैदित्व कामस्य कथमित्याशङ्काह—ज्ञानी हीति । अनर्थप्राप्तिमन्तरेण कामस्य प्रसङ्गावस्था पूर्वमेवेत्युच्यते, अत शब्देन कामस्य कथमति परामृश्यते, निस्यमेवेत्युत्पर्त्यवस्था कार्यावस्था च कामस्य कथ्यते । नतु सर्वस्थापि कामात्मता न प्रशस्तिते कामो निस्यवैरी भवति तत कुनो ज्ञानिविशेषणिमत्याशङ्काह—नित्विति । अज्ञस्य नासौ निस्यवैरीत्येतदुपपादयित—स हीति । कार्यप्राप्तिप्रागवस्था पूर्वमित्युक्ता, अज्ञ प्रति वैरित्वे सस्यपि कामस्य निस्यवैरित्वाभावे फलितमाह—अत इति । स्वरूपतो निस्यवैरित्वाविशेषेऽपि ज्ञानाज्ञानाभ्यामवान्तरभेदासि द्विरित्यर्थ । आकाङ्काद्वारा प्रकृत वैरिणमेव स्फोरयित—किस्पेणेत्यादिना ॥ ३९ ॥ कामस्य निराश्रयस्य कार्य-

वक्ष्यमाण ज्ञानमावृतम् । आवरणीयस्य त्रैविध्यात्तद्नुगुण दृष्टान्तत्रय ज्ञेयम् ॥ ३८ ॥ आवृतमिति । ज्ञानमन्त - करणसत्त्वम् 'हीर्धीमीरित्येतत्सर्व मन एव' इति श्रुते । एतेन कामेन रजोगुणात्मकेनावृतम् । ज्ञानिनोऽन्त करणिविश्य प्रमातु नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण पूर्यितुमयोग्येन । अय हि पूर्यमाणोऽनर्थानेव प्रसवेत् । अनलेन अथापि पूर्यते चेत् अनल नास्त्यल पर्याप्तिर्यस्य स तथा तेनानलेन । न ह्यनल काष्ठैसर्पयतु शक्य कितु वर्धत एव तद्भद्यमपीत्यर्थ । अय भाव —अन्त.करणमत्त्व हि विह्वयःप्रकाशात्मक तत्सहजेन कामेन विह्वरिव धूमेनावृत चेत्प्र

४ मधुसूदनी यारया।

ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्त करण विवेकविज्ञान वा इदशब्दिनिर्देष्टमेतेन कामेनारृत तथा यापातत सुखहेतुलादुपादेय स्यादिखत आह—ज्ञानिनो निखनैरिणा। अज्ञो हि विषयभोगकाले काम मित्रमिव पर्यस्तत्कार्थे दु ले प्राप्ते वेरिल जानाति कामेना हु खिल्लमापादित इति । ज्ञानी तु भोगकालेऽपि जानालनेनाहमनथे प्रवेशित इति अतोऽविवेकी दु यी भवति भोगकाले च तत्परिणामे चानेनेति ज्ञानिनोऽसौ निखनैरीति सर्वथा तेन हन्तव्य एवेखर्थ । तर्हि किखल्पोऽसावित्यत आह—न्यामरूपेण काम इच्छा तृष्णा सैव रूप यस्य तेन । हे वौन्तेयेति सबन्धावित्वरारेण प्रेमाण स्चयति । ननु विवेकिना हातव्योऽप्यविवेकिनोपादेय स्यादिलत आह—दुष्प्रेणानलेन च । चकार उपमार्थ । न विद्यतेऽल पर्याप्तिर्यत्वराले विद्वा । स यथा हिषण पूर्यितुमशक्यत्वयायमपि भोगेनेत्यर्थ । अतो निरन्तर सतापहेतुलाद्विवेकिन इवाविवेकिनोऽपि हेर्यं एवासौ । तथाच स्मृति न जातु वाम कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिषण कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिव विते ॥ इति । अथवा इच्छाया विषयसिद्धि भ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यथाबिद्विषयखरूपप्रतिभानात्मकः तृतीयेनोहापोद्यात्मकः ज्ञानस्यात्रतिमिति वो यम् ॥ ३८॥ इदशब्दवाच्य दर्शयित — आखृतिमिति । एतेन कामेन ज्ञान विवेकरूपमात्रत ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ज्ञानी हि तदुत्पित्तकाळेऽपि जानात्यनेनाहमनर्थे नियोजित इति ।
तत आर्भ्येव दु खी भवति । तेनासां ज्ञानिनो नित्यवेरी नतु मूर्यस्य । स हि काम तदुत्पित्तकाळे मित्रमिव पर्यन् तदानीमहमनेन
दु खे नियोजित इति न जानाति कितु तत्कार्थे दु खे प्राप्तेऽतस्य नाय नित्यवेरी । केन रूपेण वैरीत्यत आह । काम कामनेच्छैव रूप यस्य तेन दु खेन पूरणमस्य तेन । कुत इत्यत आह । नाळं पर्याप्तिरस्य विद्यत इत्यनळ तेन । यो हि कदाचित्तृप्तिं
गच्छिति स पूर्यितु शक्य , अय तु न तथेल्यर्थ । चकार उपमार्थ । अन्छेन विद्विनेवेति व्याह्यान तु सुगमलादाचार्ये हपेक्षितम् ।

६ श्रीधरीन्याख्या। स्कुटयति-आवृत्तमिति । इद तु विवेकज्ञानमेतेनावृतम्, अञ्चस्य खलु भोगसमये काम सुखहेतुरेव, परिणामे तु वैरिता प्रपचते । ज्ञानिन पुनस्तत्कालमप्यनथानुसधानाहु खहेतुरेवेति नित्यवैरिणेत्युक्तम् । किंच विषये पूर्यभाणोऽपि दु पूरोऽपूर्यमाण ज्ञोकसत्ताय-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । इद्यान्तत्रयेण दुरुपसर्गत्व अकार्यकरत्व जुगुप्सास्पद्त्य चोक्तम् ॥ ३८ ॥ अयमिलात्मा कामरूप इच्छाया यतश्चरति अनलेन वाश्चिनेव

# इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । एतैर्विमोहयखेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४०॥ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

नास्यालं पर्याप्तिविंद्यत इत्यनलक्तेन ॥ ३९ ॥ किमधिष्ठान पुनः कामो ज्ञानस्यावरणत्वेन वैरी सर्व-स्येत्यपेक्षायामाह, ज्ञाते हि रात्रोरधिष्ठाने सुखेन रात्रुनिवर्हणं कर्तु राक्यत इति—इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चास्य कामस्याधिष्ठानमाश्रय उच्यते, एतैरिन्द्रियादिभिराश्रयैर्विमोहयति विविधं मोहयत्येष कामो ज्ञानमावृत्याच्छाद्य देहिनं रारीरिणम् ॥ ४० ॥ यत एव —तस्मादिति । तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादौ पूर्व नियस्य वशीकृत्य भरतर्षभ, पाष्मानं पापाचार काम प्रजहिहि परित्यज्ञ,

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

करकरवाभाव मत्वा प्रश्नपूर्वकमाश्रय दर्शयित—क्रिमिधष्ठान इति । कामस्य नित्यवैरित्वेन परिजिहीर्षितस्य किमि-स्यिष्ठान ज्ञाण्यते तन्नाह—ज्ञाते हीति । इन्द्रियादीना कामाधिष्ठानत्व प्रकटयित—एतैरिति । नन्वेताभिरिति वक्तव्ये कथमेतैरित्युच्यते तन्नाह—इन्द्रियादिभिरिति ॥ ४०॥ तेषा कामाश्रयत्वे सिद्धे साश्रयस्य तस्य परिहर्त-व्यत्वमाह—यत इति । तसादिन्द्रियादीनामाश्रयत्वादिति यावत्, पूर्वं कामनिरोधात्प्रागवस्थायामित्यर्थ । तेषु

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

मातारमनर्थे पातयति । अन्यथा तदेव खभावशुद्धत्वाद्विवेकवैराग्योपग भृत्वा तमुद्धरेत् । अतोऽय कामो ज्ञानिनो नित्यवैरीति ॥ ३९ ॥ किच—इन्द्रियाणीति । अयमर्थः—इन्द्रियमनोबुद्धयो हि कामेनाधिष्ठिता बाह्यार्थप्रवणा भवन्ति । तैश्च तथाभूतैरय कामो ज्ञान चिदाकाशरूपमादर्शतळप्रस्यम् । यत्र योगिनो व्यवहित विप्रकृष्टमतीतमनागत वा पश्यन्ति । यथोक्तमाचार्यैः 'विश्व दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गत पश्यन्त्यात्मनि' इति । निजान्तर्गत शरीरान्तर्गत आत्मनि हादाकाशास्ये ब्रह्मणि तत् मलेनादर्शमिवाद्यत्य देहिन देहाभिमानिन विशेषेण मोह्यति । विशव्दाद्देहाभिमानशून्य योगिनमपि व्युत्थानावस्थाया किचिन्मोह्यतीति गम्यत इति । अक्षरयोजना स्पष्टा ॥ ४० ॥ तस्मादिति । यसादिन्द्रियाण्यसाधिष्ठान सामन्तस्थेव गिरिदुर्गादिक तस्नाचान्येव नियम्य वशीकृत्य

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या।

निवर्खलादिच्छारूप कामो विषयमोगेन खयमेव निवर्तिष्यते कि तत्रातिनिर्बन्धेनेत्यत उक्त—दुष्पूरेणानलेन चेति। विषयसिद्धा तत्कालिमेच्छातिरोधानेऽपि पुन प्रादुर्भावात्र विषयसिद्धिरिच्छानिवर्तिका, कित्त विषयदोषदिष्टिरेव तथेति भाव ॥ ३९ ॥ ज्ञाते हि शत्रोरिविष्ठाने सुखेन स जेतु शक्यत इति तदिधिष्ठानमाह—इन्द्रियाणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धप्राहकाणि श्रोत्रादीनिं, वचनादानगमनविसर्गानन्दजनकानि वागादीनि च, मन सकल्पात्मक, बुद्धिरध्यवसायात्मिका च, अस्य कामस्याविष्ठानमाश्रय उच्यते । यत एत एतैरिन्द्रियादिभि खखव्यापारवद्भिराश्रयविमोहयदि विविध मोहयति । एष कामो ज्ञान विवेकज्ञानमाद्य-त्याच्छाय देहिन देहाभिमानिनम् ॥ ४०॥ यस्मादेव तस्मात् यस्मादिन्द्रियाधिष्ठान कामो देहिन मोहयति तस्मात्त्वमादौ

#### ५ भाष्योत्कर्षदीयिका।

यतु ज्ञायतेनेनेति ज्ञानमन्त करणमिति तदुपेक्ष्यम् । ज्ञानविज्ञाननाशनमित्यनुरोधेनात्रापि विवेकज्ञानमहणस्यौचित्यात् । कौन्तेय इति सबोधयन् सबन्धिवयोगो मा भवित्यस्येक्ष्मणे कामेनैवावत्ज्ञानस्त्यमपि श्लीखभावे शोकमोहरूपे नियोजितोऽसीति ध्वनयित ॥ ३९॥ युखेन शञ्ज नाशियतु तद्धिष्ठान किमित्यर्जुनाकाङ्क्षायामाह—इन्द्रियाणीति । इन्द्रियादीन्यस्य कामसाधिष्ठानमाश्रय उच्यते । एतेराश्रयैविवेकज्ञानमावृत्य जीव विविध मोहयति । यतु ज्ञान चिदात्मकमिति तच्च, उक्तयुक्ते ॥ ४०॥ तस्मादिन्द्रिया६ श्रीवरीन्याक्या ।

हेतुत्वादनछतुस्य । अनेन सर्वान्त्रिति निल्यवैरित्वमुक्तम् ॥ ३९॥ इदानि तस्वाधिष्ठान कथयश्चयोपायमाह—इन्द्रियाणीति द्वाभ्याम् । विषयदर्शनअवणादिभि सकल्पेनाध्यवसायेन च कामस्याविभीवादिन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्चास्याधिष्ठानमुच्यते । एतैरिन्दि-याहिभिर्दर्शनादिन्यापारवद्भिराअयभूतैविवेनकानमानुत्य देहिन विमोहयति ॥ ४० ॥ यसादेव—तस्मास्वमिति । आदी विमोहात्पूर्व-

#### ७ अभिनवशुप्ताचार्यव्याख्या ।

पूरियतुमश्रमयेन दष्टादष्टद्वयदाहकत्वात् ॥ ३९ ॥ अस्य निवारणोपायमाह्—इन्द्रियाणीति । आदाविन्द्रियेषु सत्यु तिष्ठति । यथा चश्चषा शत्रुदेष्ट इन्द्रियप्रदेश एव कोषमात्मनो जनयति । ततो मनित सकस्पते ततो बुद्धौ निश्चये एतद्वारेण मोह जनयन् ज्ञान नाशयति ॥ ४० ॥ तस्यादादाविन्द्रियाणि नियमयेत् । क्रोन्नादिकमिन्द्रियेषु प्रथम न पृद्धीयात् । ज्ञान नद्मविज्ञान च मगवन्मर्यी भ ० गी० २३

# पाप्मानं प्रजिहिद्येनं ज्ञानविज्ञाननाञ्चनम् ॥ ४१ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाञ्चनं ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतश्चात्मादीनामवरोधः विज्ञानं विशेष्यस्तद्युभवस्तयोज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःप्राप्तिहेत्वोर्नाशनं प्रजिह्हह्यात्मनः परित्यजेत्यर्थः ॥ ४१ ॥ इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं रात्रु जिहहीत्युक्तं तत्र किमाश्रयः कामं जह्यादित्युच्यते—

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

नियमितेषु मनोबुद्धोनियम सिध्यति तत्प्रवृत्तेरितरप्रवृत्तिव्यतिरेकेणाफल्त्वादिति भाव । पापमूलतया कामस्य तष्छब्दवाच्यत्वमुन्नेयम् । कामस्य परिस्याज्यत्वे वैरित्व हेतु साधयति—ज्ञानिति । ज्ञानविज्ञानशब्दयोरर्थभेदमा-वेदयति—ज्ञानमित्यादिना ॥ ४१ ॥ पूर्वोक्तमनूख कामस्यागस्य दुष्करत्व मन्वानो रसोऽप्यस्येसत्रोक्तमेव स्पष्टीकर्तुं

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

एन काम हि निश्चरेन प्रजिह प्रकर्षेण नाश्य । गिरिदुर्गादीन्स्वायत्तीकृत्येव तत्स्य सामन्त प्रनित राजानसद्भत् । हन्तव्यत्वे हेतु पाप्मानमत्युप्रम् । तत्रापि हेतु ज्ञानिज्ञाननाशनिति । ज्ञानस्य शास्त्राचार्योपदेशजस्य परोक्षस्य विज्ञानसः निदिध्यासनपरिपाकजस्यापरोक्षस्य च नाशनम् ॥ ४१ ॥ न केवल बाह्येन्द्रियजयेनैव कृतार्थत्व कितु मनोबुद्ध्योरिप जय कर्तव्यः कामस्य समूलोच्छेदाय । त्रिप्राकारद्वर्गस्थस्य सामन्तस्थेवाभ्यन्तरप्राकारद्वयजयेन ।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

मोहनात्पूर्व कामनिरोधात्पूर्वमिति वा इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि नियम्य वशीकृत्य । तेषु हि वशीकृतेषु मनोबुद्धोरिप वशीकरण सिभ्यति । सकल्पाभ्यवसाययोर्बाह्येन्द्रियप्रदृतिद्वारैवानर्थहेतुलात् । अत इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरिति पूर्व पृथिद्विर्दिश्यपीहेन्द्रियणितित्वदुक्तम् । इन्द्रियलेन तयोरिप सप्रहो वा । हे भरतर्षम, महानशप्रस्तलेन समर्थोऽसि । पाप्मान सर्वपापमूलभूतमेन काम वैरिण प्रजहिहि परित्यज । हि स्फुट प्रजिह प्रकर्षण मारयेति वा । जिह शत्रुमित्युपसहाराच ज्ञान शास्त्राचार्योपदेशज परोक्ष विज्ञानमपरोक्ष तत्फल तयोर्ज्ञानविज्ञानयो श्रेय प्राप्तिहेलोर्नाशनम् ॥ ४९॥ नन्तु यथाकयचिद्वाह्येन्द्रियनियमसभवेन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दीनामाश्रयलात्त्वमिन्द्रियाणि पूर्व कामनिरोधात्प्रागवस्थाया मोहनात्पूर्वमिति वा नियम्य वशीकृत्य पाप्मान पापाचार कामं प्रजिह आतम सकाशात्परित्यन । कामस्य परित्याग एव मारण नतु शक्षेण शिररछेदनम् । एव जिह शतुमित्युपसहारेऽपि परित्यजेत्येवार्थ । एतेन प्रजिह प्रकर्षेण जिह मारयेति भाष्यानुक्त कैश्चिदुक्त प्रत्युक्तम् । हि यस्पाञ्ज्ञानविज्ञाननाशनम् । अस्य विशेष्णस्य हेतुगर्भस्य सूचयिति हिशब्द । तथाच यस्पादित्यस्याध्याहारोऽपि नापेक्षित । एतेन हि प्रस्फुटमिति प्रत्युक्तम् । ज्ञान शास्त्रत्य आचार्यतश्चात्मादीनामववोध विज्ञान विशेषत तदनुभव तयोज्ञानविज्ञानयो श्रेय प्राप्तिहेलोर्नाशनम् । येतु ज्ञान आत्मिष्यं विज्ञान शास्त्रीयम् । यद्वा ज्ञान शास्त्राचार्योपदेशज विज्ञान निदिध्यासन 'विज्ञाय प्रज्ञ कुवात' इति श्रुतेरिति वर्णयन्ति तेषा व्याख्याने प्रथमपक्षोऽक्षच्यस्त । अक्विवीज ज्ञान विवेकज्ञानमिति पूर्वं स्थेन व्याख्यातम् । तच्चत्मविषय शास्त्रीयमेवेति विज्ञानपदेन पौनक्त्यम् । द्वितीयस्त्र विज्ञान विशेषतस्तदनुभव इति भाष्यस्य निदिध्यासनपरस्य व्याख्याय तद्विकद्धो बोध्य । तेनेदमावत आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानमावृत्येखनुरोघेन नाश्चनित्यस्यादर्शनसपादकमित्यर्थ । 'णश अदर्शन' इति स्मरणात् । ज्ञानविज्ञानयोक्त्य-ज्ञानविज्ञानशानवेत्त्यस्य कामस्य तावत्काल्यज्ञानविज्ञानशानविज्ञानशानवेत्रम्य कामस्य तावत्काल्यज्ञानविज्ञानशानवेत्रम्य व्याचनविज्ञानविज्ञानशानवेत्रम्य ज्ञानविज्ञानावर्क कामो हातव्य इति । तथाच नाश्चनमावरकमिति व्याख्यानेऽस्य सम्यक्तेन घातकमित्यर्थश्चान्या ज्ञानविज्ञाननाशासमवश्चश्चात्राद्वात्यस्य चानव-काश । भरतैरप्यय शत्रु परित्यक्त ल तु भरत्वभ इति सूचयन्नाह—भरत्वभेनित ॥ ४१॥ ॥ इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

मेनेन्द्रियाणि मनो बुद्धि च निषम्य पापरूपमेन काम हि स्फुट अजहि धातय। यदा प्रजहिहि परिलज। ज्ञानमात्मविषयम्, विज्ञान ज्ञास्त्रीय तयोनीशकम्। यदा ज्ञान ज्ञास्त्राचार्योपदेशजम्, विज्ञान निदिध्यासनजम्। 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वात' इति श्रुते ॥४१॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

किया नाशयति हि यता अत पाप्मान कोघ त्यज । अथवा ज्ञानेन मनसा विज्ञानेन बुख्या च नाशन वारण क्रुत्वेति कियानिशेषण

# इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम्।

इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूलं वाह्यं परिच्छित्रं चापेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरस्थ-त्वव्यापित्वाद्यपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टान्याहुः पण्डिता । तथेन्द्रियेभ्यः पर मनः संकल्पविकल्पात्मकस्

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

प्रश्नपूर्वक श्लोकान्तरमवतारयति—इन्द्रियाणीत्यादिना । पञ्चिति ज्ञानेन्द्रियवत्कर्मेन्द्रियाण्यपि वागादीनि गृह्यन्ते । किमपेक्षया तेषा परत्व तन्नाह—देहसिति । तथापि केन प्रकारेण परत्व तदाह—सौक्ष्मयेति । आदिशब्देन कार-णत्वादि गृह्यते । इन्द्रियापेक्षया सूक्ष्मत्वादिना मनस स्वरूपोक्तिपूर्वक परत्व कथयति—तथेति । मनसि दर्शित

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

अतो मनोबुद्ध्योर्जयार्थ योग दर्शयति—इन्द्रियाणिति । अत्र परत्व सूक्ष्मत्वेन कारणत्वेन वा बोध्यम् । इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पराणि खिविषयेभ्य पृथिव्यादिखाश्रयसिहितेभ्यो गन्धादिभ्यो वित्तपुत्रशरिरेभ्यश्च तेषा तत्कारणत्वात् । तथाच कौषीतिकेन समामनित ब्राह्मणे 'प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका ' इति । व्युच्चरन्तीत्यनुषज्यते । प्राणेभ्य इन्द्रियेभ्यो देवाखदिष्ठाच्यो देवता उत्पद्यन्ते देवेभ्यश्च लोका भूतभौतिका उत्पद्यन्त इति श्रुत्यर्थ । 'इन्द्रियेभ्य पर मन ', 'मनसा ह्येव पश्यित मनसा ग्रणोति' इति श्रुतेरिन्द्रियाणा मनोविकारत्वात् । तेन बाह्यार्थेभ्य इन्द्रियाणा मनोविकारत्वात् । तेन बाह्यार्थेभय इन्द्रियाणा व्याप्ति । व्याप्ति पर्ताः स्वाप्ति । व्याप्ति । व्याप

#### ४ मधुसूननीव्याख्या।

प्यान्तरतृष्णाखागोऽतिदुक्तर इति चेत् । न । रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तत इस्त्र परदर्शनस्य रसामिधानीयकतृष्णाखागसावनस्य प्रागुक्ते । तिर्द्धं कोऽसौ परो यद्दर्शनातृष्णानि इत्तिरिखाशङ्क्ष्य ग्रुद्धमात्मान परशब्दवान्य देहादिभ्यो विविच्य दर्शयति—
श्रोत्राचीनि ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च स्थूल जड परिच्छिन्न वाह्य च देहमपेदय पराणि स्क्ष्मखात्प्रकाशकलाद्यापकलादन्त स्थलाच
प्रकृष्टान्याहु पण्डिता श्रुतयो वा । तथेन्द्रियेभ्य पर मन मक्त पविकल्पात्मक तत्प्रवर्तकलात् । तथा मनसद्ध
परा बुद्धिरध्यवसायात्मिका । अध्यवसायो हि निश्चयस्तत्प्रवैकण्य सकल्पादिर्मनोयमे । यस्तु बुद्धे परतस्तद्भासकन्वेनावस्थिन
य देहिनमिन्द्रियादिभिराश्रयैर्थुक्त क्रमो ज्ञानावरणहारा मोहयतित्युक्त स बुद्धेद्र्धा पर आत्मा 'स एष इह प्रविष्ट '
इतिवद्यवहितस्यापि देहिनस्तदा परामर्श । अत्रार्थे श्रुति 'इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन । मनसस्तु परा बुद्धिर्थुदेरात्मा महान्पर । महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पृरुष पर । पुरुषान पर किचित्सा काष्ट्रा सा परा गति ॥' इति । अत्रात्मन
परलस्यैव वाक्यतात्पर्यविषयलादिन्द्रियादिपरलस्याविविद्धितलात् । इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्थ इति म्थानेऽर्थेभ्य पराणीन्द्रियापिटिः
विवक्षामेदेन भगवदुक्त न विरुध्यते। बुद्धेरस्मदादिव्यष्टिबुद्धे सक्रशान्महानात्मा समष्टिबुद्धिरूप पर 'मनो महान्मितिर्वह्मा पूर्वुन्द्धि

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

वैरिण जिह्हीत्युक्त तत्र किमाश्रय काम जह्यादित्यपेक्षाया 'रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्या निवर्तते' इत्युक्त स्मारयन्पर ज्ञापयित । इन्द्रियाणि श्रोत्रावीनि देह स्थूल बाह्य परिच्छित्र चापेक्य साक्ष्मयान्तरस्थितलव्यापिलायपेक्षया पराणि प्रकृष्टान्याहु पण्डिता उक्तिविवक्षया। नतु श्रुतय साक्षादाहु 'इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था' इति श्रुतावुक्तलात्। तथेन्द्रियेभ्य परामन सकल्पिकल्पात्मकम्। मनसस्य बुद्धि-निश्चयात्मिका परा। बुद्धे परतस्तु स बुद्धेर्द्रेष्ठा परमात्मा य सर्वदृश्येभ्यो बुद्धन्तेभ्य आभ्यन्तर यमिन्द्रियादिभिराश्रयैर्थुक्त

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

अथात्र प्रसन्नतया चित्तप्रणिधानेनेन्द्रियाणि नियन्तु शक्यन्ते तदात्मस्तरूप देहादिभ्यो विविच्य दर्शयति—हिन्द्रयाणीति । इन्द्र-याणि देहादिभ्यो प्राह्मेश्य पराणि श्रेष्ठान्याहु । सृक्ष्मत्वात्प्रकाशकत्वाच । अतप्रव तद्यतिरिक्तत्वमप्यथीदुक्त भवति । इन्द्रियेभ्यश्च सर्क-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

इन्द्रियेषूरपञ्च सकत्प न गृङ्कीयात् सकंदिपत वा न निश्चित्रयादिति तात्पर्यम् ॥ ४१ ॥ अत्र युक्ति क्षोकद्वयेनाह—इन्द्रियाणीसाटि । यत इन्द्रियाणि शत्रुकक्षणाद्विषयाटन्यानि तेभ्यञ्चान्यन्मन तस्माटपि बुद्धेर्व्यतिरेकः बुद्धेरपि यस्मान्यस्वभावत्व स आत्मा । एवमिन्द्रियोत्पन्नेन

# एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह रात्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

तथा मनसस्तु परा बुद्धिर्निश्चयात्मिका । तथा यः सर्वेहरूयेभ्यो बुद्धन्तेभ्योऽभ्यन्तरो यं देहिन-मिन्द्रियादिभिराश्रयेर्युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयतीत्युक्त स बुद्धेर्द्र्ष्टा परमात्मा ॥ ४२ ॥ एवमिति । एवं बुद्धे परमात्मानं बुद्धा ज्ञात्वा सस्त्रभ्य सम्यक्तम्मनं कृत्वा स्वेनैवात्मना संस्कृतेन

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

न्याय बुद्धावितिदिशति—तथा मनसस्त्विति । यो बुद्धेरित्यादि व्याचष्टे—तथेत्यादिना । आत्मनो यथोक्त विशेषणत्याप्रकृतत्वमाशक्क्याह—यं देहिनसिति ॥ ४२ ॥ इन्द्रियादिसमाधानपूर्वकमात्मज्ञानाद कामजयो भवती-त्युपसहरति—एवसित्यादिना । सस्कृत मनो मन समाधाने हेतुरिति सूचयति—संस्तभ्येति । प्रकृत शत्रुमेव

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

तथाच श्रुति 'यच्छेद्वाष्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानआत्मिन । ज्ञानमात्मिन महित तद्यच्छेच्छान्त आत्मिनि इति । एतदुक्त भवति—वागादिवाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सुज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पाभिमुख ज्ञानात्मश्रव्देविताया बुद्धौ धारयेत् । तामपि महत्यात्मिन समष्टिबुद्धौ धारयेत् । तत् त महान्तमात्मान शान्ते निष्कले परिस्वअयोतिषि प्रत्यगात्मिन धारयेदिति ॥ ४२ ॥ योगफलमाह—एविमिति । आत्मान मन हार्दाकाशेऽपि तत्स्थानित्यान्कामान्कामयानम् । श्रूयते हि दहरविद्याया हार्दाकाश प्रकृत्य 'यच्चासेहास्ति यच्च नास्ति सर्व तद्त्र गत्वा विन्द्ते' इति तत्रत्याना कामाना सत्त्वम् । तेषा च सत्यत्व 'त इमे सत्या कामा ' इति श्रुते । आत्मान मनः आत्मना मनसैव बुद्धौव वा सस्तम्य निर्वृत्तिक कृत्वा बुद्धे पर परमात्मान बुद्धा समूलघात कामरूप शत्रु शातिथ-

#### ध मधुसूद्नीव्याख्या।

ख्यातिरिश्वर ' इति वायुपुराणवचनात् । महतो हैरण्यगभ्यां बुद्धे परमव्यक्तमव्याकृत सर्वजगद्वीज मायाख्य 'माया तु प्रकृतिं विद्यात्' इति श्रुते 'तद्धेद तर्द्धव्याकृतमासीत्' इति च । अव्यक्तात्सकाशात्सकलजडवर्गप्रकाशक पुरुष पूर्ण आत्मा पर तस्मादिप कश्चिदन्य पर स्यादिखत आह—पुरुषाच्च पर किचिदिति । कुत एव । यस्मात् सा काष्ट्रा समाप्ति । सवाधिष्ठान-लात्सा परा गति । 'सोऽध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परम पदम्' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धा परा गतिरिप सैवेखर्थ । तदेतत्सर्व यो बुद्धे परतस्तु स इत्यनेनोक्तम् ॥ ४२ ॥ फलितमाह—रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तत इत्यत्र य परशब्देनोक्तस्तमेवभूत पूर्णमात्मान बुद्धे पर बुद्धा साक्षात्कृत्य सस्तभ्य स्थिरीकृत्यात्मान मन आत्मना एतादशनिश्चयात्मिकया बुद्धा जिह मार्य

#### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

कामो ज्ञानावरणद्वारा मोहयति । परतस्तु इत्युक्तिस्तु 'बुद्धरात्मा महान्पर । महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर । पुरुषाण परं किचित्सा काष्ठा सा परा गति ' इति श्रुत्यर्थस्यवृहार्था, श्रुत्यनुसारेणेन्द्रियेभ्य परा द्यर्था इति वक्तव्येऽपि एव भगवत उक्ति सफला पूर्वपुरुषपरत्वप्रतिपादनाया श्रुतेरफलार्थादिपरत्वाभिधाने तात्पर्याभावज्ञापनार्थेति मन्तव्यम् । तदुक्त 'आष्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मराञ्दाच' इति ॥ ४२ ॥ तत किमित्याशक्क्रोन्द्रियादिसमाधानपूर्वकादात्मज्ञानात्कामजयो भवतीत्युपसहरति—प्विमिति । आत्मना सस्कृतमनसा बुद्धा वा आत्मान मन सम्यक्त्तम्भन कृत्वा समाधाय बुद्धे पर साक्षिभूत ज्ञात्वा साक्षात्कृत्वा मूलोच्छेदेन कामरूप दुरासद दुर्विज्ञेयानेकविशेष शत्रु जहि परित्यज । महाबाहो इति सबोधयन्मदुक्तमुपाय विना महद्भिर्वाहुभि बाद्यशत्रुवद्-

#### ६ श्रीघरीन्याख्या।

ल्पात्मक मन परम्, तत्प्रवर्तकत्वात्। मनसस्तु बुद्धिनिश्चयात्मिका परा, निश्चयपूर्वकत्वात्सकल्पस्य। यस्तु बुद्धे पर तत्साक्षित्वेनाव-स्थित सर्वान्तर स आत्मा विमोद्दयति देहिनमिति देहिशब्दोक्त आत्मा स इति परामृश्यते ॥ ४२ ॥ उपसद्दरित—एविमिति । बुद्धेरेव विषयेन्द्रियादिजन्या कामादिविक्रिया, आत्मा तु निर्विकारस्तत्साक्षीत्येव बुद्धे परमात्मान बुद्धा आत्मना एवभूतिश्चयात्मि-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कोधेन कथ मनतो बुद्धेरात्मनो वा क्षोभ इति पर्यालोचयेदित्यथ ॥ ४२ ॥ रहस्वविदा स्वयमाशय —बुद्धेर्यः परत्र वर्तते परोऽहकार सर्वः महभित्यभेदात्मा स सळु परमो भेद । अतएव च परिपूर्णस्य खण्डनाभावान्न कोधाद्य उद्यन्ते । अत परमहंकार परमोत्साह सविदाः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मनसा सम्यक्समाधायेत्यर्थः। जह्येनं शत्रुं हे महाबाह्ये, कामरूपं दुरासदं दुःखेनासद आसादनं प्राप्तिर्थस्य तं दुरासदं दुर्विक्षयानेकविशेषमिति॥ ४३॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीशकरभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये कर्म-प्रशसायोगो नाम तृतीयोऽध्याय ॥ ३॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

विशिनष्टि—कामरूपमिति । तस्य दुरासदत्वे हेतुमाह—दुर्विक्षेग्रेति । अनेकविशेषोऽताद्दशो महाशनत्वादिस्त-दनेनोपायभूता कर्मनिष्ठा प्राधान्येनोक्ता, उपया तु ज्ञाननिष्ठा गुणत्वेनेति विवेक्तव्यम् ॥ ४३ ॥ ॐतत्सत् इस्थानन्द-गिरिकृतटीकाया तृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥

#### ३ नीळकण्ठव्यारया (चतुर्धरी)।

तार जिह नाशय । हे महाबाहो इति सबोधयस्तन्नाशे तव सामर्थ्यमस्तीति दर्शयित । अयमर्थ — यावत्काममूलसाज्ञानसोच्छेद आत्मतत्त्वज्ञानेन क्रियते तावत्पर्यन्त कामस्य निर्मूलोच्छेदो न भवतीति बुद्धे पर बुद्धा कामो
नाशनीय । तसिश्च नष्टे ससारानर्थोच्छेदो भवतीति । दुरासद परबोध विना दु खेनापि नाशयितुमशक्यम् ।
उपाय कर्मनिष्ठात्र प्राधान्येनोपसहता । उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्गुणत्वेन कीर्तिता ॥ ४३ ॥ इति नैलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

#### ४ मधुसूद्नीव्यारया।

शत्रु सर्वपुरुषार्थशातनम् । हे महाबाहो, महाबाहोर्हि शत्रुमारण सुकरमिति योग्य सबोधनम् । कामरूप तृष्णारूप दुरासद दु खेनासादनीय दुर्विज्ञेयानेकिवशेषमिति यत्नाविक्याय विशेषणम् ॥ ३ ॥ उपाय कर्मनिष्ठात्र प्राधान्येनोपसहता । उपेया ज्ञानिष्ठात्र ताद्वुणखेनं कीर्तिता ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीयपादश्चिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचिक्ताया श्रीमद्भगवद्गीतागृद्धार्थदीपिकाया ज्ञानिष्ठावर्णन नाम तृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यमजेय इति सूचयति । तदनेन तृतीयाध्यायेन साधनभूता कर्मनिष्ठा तु प्राधान्येनोक्ता । साध्या तु ज्ञाननिष्ठा गुणलेनेति विवे-क्त्यम् ॥ ४३ ॥ इति श्रीमत्परमहम्परिवाजकाचार्यबालखामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरन्तिताया गीतामाष्योत्कर्षदीपिकाया तृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

कया बुज्ञात्मान मन सस्तभ्य निश्चल छत्वा कामरूप शत्तु जिह मार्य। दुरासद दु खेनासादनीयम्। दुविक्रेयगतिमित्यर्थं ॥ ४३॥ स्वर्भोण यमाराध्य मत्त्रया सुक्तिमिता नरा । त कृष्ण परमानन्द तोषयेत्सर्वक्षमैभि ॥ १॥ इति श्रीधरस्वामिक्कताया सुबोधिन्या दीकाया ततीयोऽध्याय ॥ ३॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या १

त्मक गृहीत्वा क्रोधमविद्यात्मानं शत्रु जहीति शिवम् । अत्र सम्रह —धनानि दारान् देह च योऽन्यत्वेनाधिगच्छति । किं नाम तस्य कुर्वन्ति क्रोधाद्यक्षित्तविश्रमा ॥ इति ॥ ४३ ॥ इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यामिनवगुप्तविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे तृतीयोऽ॰ ध्याय ॥ ३ ॥



# चतुर्थोऽध्यायः।

# श्रीभगवानुवाच । इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् । विवस्तान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

योऽयं योगोऽध्यायद्वयेनोक्तो ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससन्यासः कर्मयोगोपायो यस्मिन् वेदार्थः परि-समाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च, गीतासु च सर्वाखयमेव योगो विवक्षितो भगवताऽतः परि-समाप्तं वेदार्थ मन्वानस्तं वद्यकथनेन स्तौति श्रीभगवान्। इममध्यायद्वयेनोक्त योगं विवस्तत श्रादि-

२ आनन्दगिरिज्यारया।

पूर्वाभ्यामध्यायाभ्यां निष्ठाह्रयात्मनो योगस्य गीतत्वाद् वेदार्थस्य च समासत्वाद् वक्तव्यशेषाभावाद् उक्तयोगस्य कृतिमात्वशक्कानिवृत्तये वशकथनपूर्विका स्तृति भगवानुक्तवानित्याह—श्रीभगवानिति । तदेतद्भगवद्भचन वृत्तानुवादद्वारेण प्रस्तौति—योऽयमिति । उक्तमेव योग विभज्यानुवदिति—ज्ञानिति । सन्यासेनेतिकर्तव्यतया सहितस्य ज्ञानात्मनो योगस्य कर्माक्यो योगो हेतुरतश्चोपायोपेयभूत निष्ठाद्वय प्रतिष्ठापितमित्यर्थ । उक्ते योगद्वये प्रमाणमुपन्यस्ति—यस्मिन्निति । अथवा ज्ञानयोगस्य कर्मयोगोपायत्वमेव स्फुटयति—यस्मिन्निति । प्रवृत्तया उद्धयते ज्ञानयोग इति विभाग । यद्यपि पूर्वसिक्षध्यायद्वये यथोक्तनिष्ठाद्वय व्याख्यात तथापि वक्ष्यमाणाध्यायेषु वक्तव्यान्तरमस्तीत्याशङ्काह—गीतासु चेति । कथ तर्हि समनन्तराध्यायस्य प्रवृत्तिरत आह—अत इति । वशकथन सप्रदायोपन्यास सप्रदायोपदेशश्च कृत्रिमत्वशङ्कानिवृत्त्या योगस्तुतौ पर्यवस्यति । गुरु-शिष्यपरपरोपन्यासमेवानुकामिति—इमिति । इमिस्तस्य संनिहित विषय दर्शयति—अध्यायेति । योग ज्ञाननिष्ठालक्षण कर्मयोगोपायलभ्यमित्रर्थ । स्वयमकृतार्थाना प्रयोजनव्यप्राणा परार्थप्रवृत्त्यसभवाद्भगवतस्याविध्वप्रवृत्ति-दर्शनात्कृतार्थता कृत्वपति । अव्ययवेदमूल्वाद्व्ययत्व योगस्य गमयितव्य किमिति ३ नीलकण्डव्याल्य (वर्त्वरंति) ।

अध्यायद्वयोक्तेऽर्थेऽप्रामाण्यशङ्का माभूदिति विद्यावशसपदायमात्मनश्च अमविष्रलम्भकत्वादिनिरासायेश्वरत्व सर्व-ज्ञत्व च दर्शयति—इमिन्द्यादिना । इम साख्ययोग कर्मयोगरूपोपायसहित ससन्यासमिति भाष्यम् । इम सध्यो-पासनादिनिर्विकल्पकसमाध्यनुष्ठानान्त कर्मयोग ज्ञाननिष्ठोपसर्जन पारिव्राज्यानिषकारिणा राज्ञामेव योग्य विवस्तते सूर्याय मण्डलाभिमानिने सर्वेषा क्षत्रियाणामादिभूतायाहमादित्यान्तर्यामी 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो

असङ्गद्दनीन्याख्या।

यद्यपि पूर्वमुपेयलेन ज्ञानयोगस्तदुपायलेन च कर्मयोग इति द्वौ योगौ कथितौ तथाप्येक सास्य च योग च य पर्यित स पर्यतीत्यनया दिशा साध्यसाधनयो फलैक्यादैक्यमुपचर्य साधनभूत कर्मयोग साध्यभूत च ज्ञानयोगमनेकवियगुणिव-धानाय स्तौति वशकथनेन भगवान्—इममध्यायद्वयेनोक्त योग ज्ञाननिष्ठालक्षण कर्मनिष्ठोपायलभ्य विवस्तते सर्वेक्षत्रि-यवशबीजभूतायादित्याय प्रोक्तवान् प्रकर्षेण सर्वसदेहोच्लेदादिरूपेणोक्तवानद्व भगवान् वासुदेव सर्वजगत्परिपालक । ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

एवमध्यायद्वयेनोक्तस्य निष्ठाद्वयात्मकस्य वेदार्थस्य समाप्तिं मन्यमान सप्रदायप्रदर्शनेन त स्तुवन् श्रीभगवानुवाच । इम-मध्यायद्वयेनोक्त योग साख्ययोग कर्मयोगरूपोपायसिहत ससन्यास इम सध्योपासनादिनिर्विकल्पकसमाध्यनुष्ठानान्त कर्मयोग ज्ञाननिष्ठोपसर्जन पारित्राज्यानधिकारिणा राज्ञामेव योग्यमिर्व्यन्येषा व्याख्याने तु द्वितीयाध्यायार्थस्येदशब्देनाप्रहणप्रसङ्ग । नचे-ष्टापत्ति । अध्यायद्वयोक्तेऽर्थेऽप्रामाण्यशङ्का माभूदिति । विद्यावशस्त्रदाय दर्शयति इममिस्यादिनेति स्वोक्तिविरोधात् । एतेन

आविर्मानितरोमानावानिष्कर्तुं स्वय हरि । तत्त्वपदिनिकार्यं कर्मयोग प्रशसित ॥ १ ॥ प्रवतानद्ध्यायद्वयेन कर्मयोगोपायो ज्ञानयो-गोपायस मोक्षसाधनत्वेनोक्त , तमेव ब्रह्मार्पणादिग्रणविधानेन त्वपदार्थनिवेकादिना च प्रपञ्चयिष्यन्प्रथम तानत्परम्पराप्राप्तत्वेन स्तुवन्श्री भगनानुवाच—हममिति त्रिमि । अन्ययफलत्वादन्यय इम योग पुराह निवस्तते आदित्याय कथितवान् , स च स्तपुत्राय मनवे

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

श्रीभगवानुवाच । इम विवस्वते इति । एव परपरेति । स एवाय मयेति । एतच गुरुपरपराप्राप्तमपि अस स्वेतन्नष्टमिखनेन भगवानस

# एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्याय सर्गादौ प्रोक्तवानहं जगत्परिपालयितृणा क्षत्रियाणा बलाघानाय । तेन योगवलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्।ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुमलम्।अव्ययमव्ययफलत्वात्। नहास्य सम्यय्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षास्य फल व्येति । स च विवसान्मनवे प्राह । मनुरिक्ष्वाकवे स्वपुत्रायादिराजायाव्रवीत् ॥१॥ पविमिति । एव क्षत्रियपरपराप्राप्तमिम राजर्षयो राजानश्च त ऋष-यश्च राजर्षयो विदुरिम योगम् । स योगः कालेनेह महता दीर्घण नष्टो विच्छिन्नसप्रदायः सवृत्तः। हे

२ आन दगिरि याख्या।

भगवता कृतार्थेनापि योगप्रवचन कृतमिति तदाह—जगिदिति । कथ यथोक्तेन योगेन क्षत्रियाणा वलाधान तदाह—तेनिति । युक्ता क्षत्रिया इति शेष । ब्रह्मशब्देन ब्राह्मणत्वजातिरुव्यते । यद्यपि योगप्रवचनेन क्षत्र रक्षित तेन च ब्राह्मणत्व तथापि कथ रक्षणीय जगदशेष रक्षितमिलाशक्काह—ब्रह्मिति । ताभ्या हि कर्मफलभूत जगदशुष्टानद्वारा रिक्षितु शक्यमिल्यर्थ । योगसाव्ययत्वे हेत्वन्तरमाह—अव्ययफलत्वादिति । नतु कर्मफलवदुक्तयोगफलसापि साध्यत्वेन क्षयिष्णुत्वमनुमीयते नेल्याह—नहीति । अपुनरावृत्तिश्चितिप्रतिहतमनुमान न प्रमाणीभवतीति भाव । भगवता विवस्तते प्रोक्तो योगसात्रैव पयवस्ततीलाशक्काह—स चेति । स्वपुत्रायेत्युभयत्र सबध्यते । आदिराजा-येतीक्ष्वाको सूर्यंवशप्रवर्तेकत्वेन वैशिष्ट्यमुच्यते ॥ १ ॥ यथोक्ते योगे परपरागते विशिष्टजनसमितिमुदाहरति—एविमिति । तस्य कथ सप्रति वक्तव्यत्व तदाह—स कालेनेति । पूर्वार्थं व्याकरोति—एविमित्यादिना । ऐश्वर्य संपत्ती राजस्वं येषा तेपामेव सूक्ष्मार्थनिरीक्षणक्षमत्वसृषित्वम् । इहेति भगवतोऽर्ज्ञनेन सह सव्यवहारकालो गृह्यते ।

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

दृश्यते हिरण्यरमश्रुर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णस्तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध प्रोक्तवान् पुरा । अव्ययमविच्छिन्नसप्रदायम् । तेनानादित्वमपि । मनवे सपुत्राय विवसा न्प्राह । इक्ष्वाकवे मनु सपुत्रायात्रवीत् ॥ १ ॥ एविमिति । एव परपराप्राप्तमिक्ष्वाकोर्निमनाभागादिकमेण राजर्षयो जनकाजातशत्रुकैकेयप्रभृतयो राजान , ऋषयश्च सनकवसिष्ठाद्याः, स्क्ष्मार्थदर्शिनस्ते, राजान एव ऋषय इति वा

सर्गादिकाछे राज्ञा बलाधानेन तदधीन सर्व जगत्पालियतुम् । कथमनेन बलाधानिमिति विशेषणेन दर्शयति । अव्ययमव्ययवेदमूललाद्व्ययमोक्षफललाच न व्यति खफलादिखव्ययमव्यभिचारिफलम् । तथाचैतादशेन बलायान शक्यमिति भाव । सच मम शिष्यो विवस्तान् मनवे वैवस्तताय स्तपुत्राय प्राह । सच मनुरिक्ष्वाकवे स्तपुत्रायादिराजायाव्रवीत् । यद्यपि प्रतिमन्वन्तर स्वायभुवमन्वादिसावारणोऽय भगवदुपदेशस्त्रथापि साप्रतिकवैवस्ततमन्वन्तराभिप्रायेणादिस्त्रमारभ्य सप्रदायो गणित ॥ १ ॥ एवमादिस्त्रमारभ्य गुरुशिष्यपरम्परया प्राप्तिम योग । राजानश्च ते ऋषयश्वेति राजपय प्रभुत्ने सति स्क्ष्मार्थनिरीभ्रणस्मा निमित्रमुखा स्वपित्रादिप्रोक्त विदु । तस्मादनादिवेदमूललेनानन्तफललेनानादिगुरुशिष्यपरपराप्राप्तालेन च कृत्रिमलशङ्कानास्पद्वान्महाप्रभावोऽय योग इति श्रद्धातिशयाय स्त्यते—स एव महाप्रयोजनोऽपि योग कालेन महता दिशिण धर्महासकरेण इह इदानीमावयोर्व्यवहारकाले द्वापरान्ते दुर्बलानजितेन्द्रियाननधिकारिण प्राप्य कामकोधादिभिन

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

राज्ञीमेव योग्यमिखिप प्रत्युक्तम्। अध्यायद्वयेन प्रतिपादिते वेदार्थेऽप्रे निस्तरेण वक्ष्यमाणे ब्राह्मणादियोग्यताभावप्रसङ्गात्। सर्गादो विवस्तते सूर्यायाद्व श्रीष्ठाष्ण प्रोक्तवान्। ब्रह्मपरिपालनसमर्थवलाधानाय। ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते सर्व जगद्रक्षित भवति। अव्यय-मव्ययफललादिद भाष्यमुपलक्षण अव्ययवेदमूललात्। न व्येति खफलादिखव्यय अव्यभिचारिफलमिखस्यापि। यत्त्वव्ययमिविच्छिन्नसप्रदायमिति तत्तु स कालेनेह महता योगो नष्ट परतपेति वाक्यशेषविरोधादुपेक्ष्यम्। सच विवस्तान्मनवे श्राद्धदेवाय प्राह्म। सच मनुरिक्वाकवे खपुत्रायादिराजायाववीत्॥ १॥ एव क्षत्रियपरपरया प्राप्तमागतिमम योग राजानश्च ते ऋषयश्च प्रमुले सिति स्क्मार्थदर्शनसमर्था निमिप्रमृतयो विदु । यर्त्तु जनकाजातश्च क्षेक्यप्रमृतयो राजान ऋषयश्च सनकविष्ठाचा स्क्मार्थ-

श्राद्धदेवाय प्राष्ट्र, स च मनु स्वपुत्रायेक्ष्वाकवेऽनवीत् ॥ १ ॥ एविमिति । राजानश्च त ऋषयश्चान्येऽपि राजर्पयो निमिप्रमुखा स्वपुत्रा-दिभिरिक्ष्वाकुप्रमुखै प्रोक्तिम योग विदुर्जानितस्म । अधतनानामकाने कारणमाह । हे परतप शत्रुतापन, स योग काळवशादिह

<sup>🤋</sup> नीलकण्ठ २ मधुसूदम ३ नीलकण्ठ ४ मधुसूदनः

# स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥३॥ अर्जन उवाच।

# अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥ ४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

परतप, आत्मनो विपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान् शौर्यतेजोगभिस्तिभिर्मानुरिव तापयतीति परतपः शत्रुतापन इत्यर्थः ॥ २ ॥ दुर्वछानजितेन्द्रियान्प्राप्य नष्ट योगिसममुपछभ्य लोकं चापुरुवार्थसंब-निधन—स प्वायमिति । स प्वायं मया ते तुभ्यमद्येदानी योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चासीति । रहस्य हि यसादितदुत्तमं योगो ज्ञानिसत्यर्थः ॥ ३ ॥ भगवता विप्रतिषिद्ममुक्तमिति मा

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या।

परतपेति सबोधन विभजते—आत्मन इति ॥ २ ॥ किमिति वर्तमाने काले प्रकृतो योग संप्रदायरिहतोऽभूदिस्वाशक्क्षाधिकार्यभावादिस्वाह—दुर्वलानिति । तदेव दौर्वस्य प्रकृतोपयोगित्वेन व्याकरोति—अजितेन्द्रियानिति ।
यद्यपि कामकोधादिप्रधानान्पुरुषान्प्रतिलभ्य कामकोधादिभिरिभभूयमानो योगो नष्टो विच्छिन्नसप्रदाय सजातस्तथापि योगादते पुरुषार्थों लोकस्य लभ्यते चेत् किमनेन योगोपदेशेनेत्याशक्क्य यथोक्तयोगाभावे परमपुरुषार्थाप्राप्तेमैंविमित्याह—लोक चेति । पूर्वो योगो विच्छिन्नसंप्रदायोऽधुना त्वन्यो योगो मदर्थमुच्यते भगवतेत्याशक्क्याह—
स एवेति । कसादन्यसे यसे कसैवित्पुरातनो योगो नोक्तो भगवतेत्याशक्क्याह—भक्तोऽसीति । उक्तमधिकारिण
प्रति योगस्य वक्तव्यत्वे हेतुमाह—रहस्य हीति । अनादिवेदमूल्यवाद्योगस्य पुरातनत्वम् । भक्ति शरणबुच्या
प्रीतिस्तया युक्तो निजरूपमवेक्ष्य भक्तो विवक्षित । समानवया स्तिग्ध सहाय सखेत्युच्यते । एतदिति कथ योगो
विशेष्यते तन्नाह—ज्ञानिसिति ॥ ३ ॥ भगवति लोकस्यानीश्वरत्वशक्का निवर्तयितु चोद्यमुद्धावयति—भगवतिति ।

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

अनिदुर्ज्ञातवन्तः । 'सिजम्यस्तविदिम्यश्च' इति छडो झेर्जुस् । नष्टोऽदर्शन गत ॥ २ ॥ स इति । अद्य सप्रदाय-विच्छेदे सित । भक्त शरणागत , सखा प्रीतिविषय , । रहस्य गोप्यमभक्तादिभ्यो न देयम् । अन्यथा निर्वीर्था विद्या भवेदित्यर्थः । तथाच मन्नवर्णः 'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेविधिष्टेऽहमसि । अस्यकायानुजवे,

#### ४ मधुसूद्नीज्याख्या।

रिभभूयमानो नष्ट विच्छित्रसप्रदायो जात । त विना पुरुषार्थाप्राप्ते । अहो दौर्भाग्य लोकस्थेति शोचित भगवान् । है परतप पर कामकोधादिरूप शत्रुगण शौर्येण बलवता विवेकेन तपसा च भाग्नरिव तापयतीति परतप शत्रुतापन । जितेन्द्रिय इसर्थ । उर्वश्युपेक्षणाद्यद्धतकर्मदर्शनात् । तस्मात्त्व जितेन्द्रियखादत्राधिकारीति सूचयित ॥ २ ॥ य एव पूर्वभुपिदे छोऽप्यधिकार्यभावाद्विच्छित्रसप्रदायोऽभूत् , य विना च पुरुषार्थी न लभ्यते स एवाय पुरातनोऽनादिगुरुपरपरागतो योगोऽद्य सप्रदायविच्छेदकाले मयाऽतिक्षित्रभेन ते तुभ्य प्रकर्षणोक्त नलन्यसै कसौचित् । कसात् । भक्तोऽित मे सखाचेति । इतिशब्दो हेतौ । यसात्त्व मम भक्त शरणागतले सख्ययन्तप्रीतिमान् सखा च समानवया क्रिग्धसहायोऽिस सर्वदा भविस अतस्तुभ्यमुक्त इसर्थ । अन्यस्मै कृतो नोच्यते तत्राह—हि यसादितज्ञानमुक्तम रहस्य अतिगोप्यम् ॥ ३ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दिशिन इति पक्षान्तरप्रदर्शन तदरुचिप्रस्तम् । तद्वीज तु अभ्यिहितस्य पूर्वनिपातादि । स योगो महता काळेनेह लोके नष्ट सप्र-दायिनच्छेदेनादर्शनं गत । परान्वात्रून्कामादीन् तापयतीति परतप । दुर्वलानजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्ट योग मत्त उपलभ्य जिते-न्द्रियस्ल पुनलेकि स्थापयेति सूचयन्सबोधयित परतपेति ॥ २ ॥ स आदित्य प्रत्युक्त एव पुरातनोऽय अध्यायद्वयनिरूपितस्ते तुभ्य मया प्रोक्तो भक्तोऽसि मे सखा चासीति हेतो । नन्वन्यस्मै कुतो नोच्यत इत्यत आह । रहस्य गुद्ध हि यसादेतज्ज्ञा-६ श्रीषरीच्याक्या ।

लोके नहीं विच्छित्र. ॥ २ ॥ स एवायमिति । स एवाय योगोऽच विच्छित्रे सप्रदाये सति पुनक्ष मया ते तुभ्यमुक्त । यतस्त्व

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ज्ञानस्य दुर्छभतां गौरव च प्रदर्शयति—भक्तोऽसि मे सखाचेति । त्व भक्तो मत्परम सखा च । चशब्देनान्वाचय उच्यते । तेन यथा मिक्षादने भिक्षाणा प्राधान्य गवानयने स्वप्राधान्य एव मक्तिरत्र गुरुप्रति प्रधान न सखित्वमपीति तात्पर्यार्थः ॥ १ ॥ ३ ॥ ३ ॥ अर्जुनो

# श्रीभगवानुवाच । बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तद चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भृत्कस्यचिद्विद्विरिति परिहारार्थं चोद्यमिव कुर्वन्नर्जुन उवाच—अपरमिति । अपरमर्वाग् वसुरेवगृष्टे भवतो जन्म, पर पूर्व सर्गादौ जन्मोत्पत्तिर्विवस्वत आदित्यस्य तत्कथमेतद्विज्ञानीयामविरुद्धार्थतया यस्त्वमेवादौ मोक्तवानिमं योग स पव त्वसिदानी मह्य प्रोक्तवानसीति ॥ ४॥ या वासुदेवेऽनीश्वरा-सर्वेद्वाराङ्का मूर्खाणां ता परिहरन् श्रीभगवानुवाच यद्थों हार्जुनस्य प्रश्नः—बहुनीति । बहूनि मे

२ आनन्द्रगिरिव्याख्या ।

परिहारार्थं भगवतो मनुष्यवद्वस्थितस्यानीश्वरत्वमुपेत्य तद्वचने शिक्कितविप्रतिषेधस्येतिशेष । भगवतो निजरूपसु-पेत्य नेद चोद्य कितु लीलाविप्रह गृहीत्वेति वक्तु चोद्यमिवेत्युक्तम्। एतच्छब्दार्थमेव स्फुटयति—यस्त्वमिति ॥ ४ ॥ भगवत्यज्ञानान्मनुष्यत्वशङ्का वार्यितु प्रतिवचनमवतारयति—या वासुदेव इति । अन्यथाप्रश्चे कथमाशङ्कान्तर परिहर्तुं भगवद्वचनमित्याशङ्क्य प्रश्नप्रतिवचनयोरेकार्थत्वमाह—यद्थों हीति । यस्य शङ्कितस्य विरोधस्य परिहारार्थो यस्य प्रश्नस्तमेव परिहार वक्तु भगवद्वचनमित्यर्थ । अतीतानेकजन्मवत्त्व ममैव नासाधारण कितु सर्वप्राणिसाधारण-३ नीककण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

अप्रयताय न मा श्र्या वीर्यवती तथा साम्' इति ॥ ३॥ भगवद्देहस्य वसुदेवादुत्पत्ति मन्वानोऽर्जुन उवाच—अपरमिति । अपरमर्वाक्वालिक पर बहुकालिक विजानीयाम् । यद्यपि शब्दाद्यमर्थी ज्ञातस्तथापि विरुद्धस्य वाक्यसावोधकत्वात्कथमेतद्विजानीयामित्युक्तम् । पदयोजना स्पष्टा ॥ ४॥ स्वदेहस्याजत्व साघयितु स्वस्य सर्वज्ञत्व तावदाह—बहुनीति । स्पष्टार्थः श्लोक ॥ ५॥ कि तर्हि योगिना सर्वज्ञत्वप्रसिद्धेस्त्व जातिस्तरो जीवोऽसीत्याशध मञ्जसदनीयाक्या ।

या भगवित वाद्यदेवे मनुष्यलेनासर्वज्ञलानिस्तलाशङ्का मूर्जाणा तामपनेतुमनुवदक्तर्जन आशङ्कते अपरमल्पकालीनिस्निन्नितन वसुदेवगृहे भवतो जन्म शरीरग्रहण विहीन च मनुष्यलात्, पर बहुकालीन सर्गादिभव उत्कृष्ट च देवलात् विवलतो जन्म । अत्रात्मनो जन्मामावस्य प्राग्व्युत्पादितलाहेहाभिप्रायेणैवार्जनस्य प्रश्न । अत कथमेतद्विजानीयामितिविरुद्धार्थतया । एतच्छव्दार्थमेव विप्रणोति—त्वमादौ प्रोक्तवानिति । लिमदानातनो मनुष्योऽसर्वज्ञ सर्गादौ पूर्वतनाय सर्वज्ञायादिलाय प्रोक्तवानिति विरुद्धार्थमेतदिति भाव । अत्राय निर्गालेतोऽर्थ —एतहेहावच्छिकस्य तव देहान्तरावच्छेदेन वा आदिल प्रत्युप्रदेष्ट्रल एतहेहोन वा । नाद्य । जन्मान्तरानुभृतस्यासर्वज्ञेन सर्गुमशक्यलात् । अन्यथा ममापि जन्मान्तरानुभृतस्यरणप्रसङ्ग । तव मम च मनुष्यलेनासर्वज्ञलाविशेषात् । तदुक्तमिम्युक्ते 'जन्मान्तरानुभृत च न सर्यते' इति । नापि द्वितीय । सर्गादाविद्यानीतनस्य देहस्यासद्भावात् । तदेव देहान्तरेण सर्गादौ सद्भावसमवेऽपीदानी तत्स्मरणानुपपत्ति । अनेन देहेन स्मरणोपपन्ताविप सर्गादौ सद्भावानुपपत्तिरित्यसर्वज्ञलानिस्त्रान्न पूर्वपक्षौ ॥ ४ ॥ तत्र सर्वज्ञलेन प्रथमस्य परिहार कथयित ५ माष्योक्षर्विपिका ।

नमुत्तमम् ॥ ३ ॥ भगवति वासुदेवे मनुष्यवत् स्थिते याऽनीश्वरलासर्वज्ञलशङ्का मूर्खाणा तत्परिहाराय चोद्यमिव कुर्वञ्चर्जन जवाच । भवतो जन्मापर अर्वाचीन वसुदेवगृहे । विवस्ततो जन्म पर पूर्व सर्गादौ । तत्तस्मादेतज्ज्ञान लमेवादौ प्रोक्तवानिति कथ विजानीयाम् । यैतु अपरमतिहीन च मनुष्यलात् परमुत्कृष्ट च देवलात् इति, तत्तु लमादौ प्रोक्तवानिति वाक्यशेषितरो-धादुपेक्यम् । भाष्यस्योपलक्षणपरलेन तदिवरोधेन वा माह्यम् । आदित्य प्रत्युपदेष्टा सर्वज्ञ ईश्वरस्ल तु तदन्यलादनीश्वर । तत्त एवासर्वज्ञश्वेल्येव तस्माद्विरुद्धमिदमहमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ मूर्याणा शङ्का परिहरन् श्रीभगवानुवाच । बहूनि मे तवा-च्यस्य च जनमानि व्यतीतानि तानि सर्वाष्यह द्युद्धसुक्तस्वभावलादनावरणज्ञानशक्तिर्वेद जानामि । ल तु न वेत्य । धर्मा-

#### ६ श्रीधरीव्यारया।

भम भक्तोऽसि सखा चेति । अन्यसै मया नोच्यते । हि यसादिदमुत्तम रहस्यम् ॥ ३ ॥ भगवतो विवस्तन्त प्रति बोगोपदेशासंभव पश्यन्नर्जुन उवाच—अपरमिति । अपरमर्वाचीन तव जन्म, पर प्राक्तालीन विवस्ततो जन्म, तसात्तवाधुनिकत्वाचिरतनाय विवस्तते त्वमादौ योग प्रोक्तवानित्यतत्कथमह विजानीया बातु अक्तुयाम् ॥ ४ ॥ इति पृष्टवन्तमर्जुन रूपान्तरेणोपदिष्टवानित्यभिप्रायेणोत्तर श्रीभ-गवानुवाच—बहुनीति । मम बहूति जन्मानि तव च व्यतीतानि । तानि सर्वाण्यह वेद जानामि, अनुप्रविद्याशक्तित्वात् । त्व तु

१ मधुसूद्भः,

# अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मम व्यतीतान्यतिकान्तानि जन्मानि तव च हेऽर्जुन, तान्यहं वेद जाने सर्वाणि। न त्वं वेत्थ न जानीषे। धर्माधर्मादिप्रतिबद्धज्ञानशक्तित्वात्। यहं पुनर्नित्यग्रुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादनावरणज्ञानशक्ति रिति वेदाहं हे परतप ॥५॥ कथं तर्हि तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावेऽपि जन्मेत्युच्यते—अजोऽपीति। अजोऽपि जन्मरहितोऽपि संस्तथा ऽव्ययात्माऽक्षीणज्ञानशक्तिस्वभावोऽपि संस्तथा भूताना ब्रह्मादि-

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

मिलाह—तव चेति । तार्ति प्रमाणाभावान्न प्रतिभान्तीत्याशङ्काह—तानीति । ईश्वरत्यानावृतज्ञानत्वादित्यर्थं । किमिति तर्हि तानि मम न प्रतीयन्ते तवावृतज्ञानत्वादित्याह—न त्विमिति। परान्परिकल्प्य तत्परिभवार्थं प्रवृत्तत्वात्तव ज्ञानावरण विश्वेयमिलाह—परंतपेति । अर्जुनस्य मगवता सहातीतानेकजन्मवन्त्वे तुल्येऽपि ज्ञानवेषम्ये हेतुमाह—धर्मेति । आदिशब्देन रागलोभादयो गृह्यन्ते । ईश्वरत्यातीतानागतवर्तमानसर्वार्थविषयज्ञानवन्त्वे हेतुमाह—अहमिति ॥ ५ ॥ ईश्वरत्य कारणाभावाज्ञन्मवायुक्तमतीतानेकजन्मवन्त्व तु दूरोत्सारितमिति शङ्कते—कथिमिति । वस्तुतो जन्माभावेऽपि मायावशाज्ञन्म सभवतीत्युत्तरमाह—उच्यत इति । पारमार्थिकजन्मायोगे कारण पूर्वार्थेनानृत्य प्रातिभातिकजन्मसभवे कारणमाह—प्रसृतिमिति । प्रकृतिशब्दत्य स्वरूपविषयत्व प्रत्यादेष्टुमात्ममायवेत्युक्तम् । वस्तुतो जन्माभावे कारणानुवादभाग विवृणोति—अजोऽपीत्यादिना । प्रातिभातिकजन्मसभवे कारणकथनपर
३ नीलकण्डव्याव्या (चतुर्परी)।

क्कियाह — अज इति । देहान्निष्कृष्टसाजत्वाव्ययत्वे 'नत्वेवार्ह जातु नास' इत्यत्र साधिते, इह तु देहविशिष्टसैन ते ४ मधुसुदनीव्याख्या ।

श्रीभगवान्-जन्मानि लीलादेहग्रहणानि लोकदृष्ट्यभिप्रायेणादिलस्योदयवन्मे मम बहूनि व्यतीतानि । तव चाज्ञानिन कर्मा-र्जितानि देहग्रहणानि । तवचेत्युपलक्षणमितरेषामि जीवाना, जीवैक्याभिप्रायेण वा । हे अर्जुन, श्रेषेण अर्जुनरक्षनामा सबोधयज्ञावृतज्ञानल सूचयति । तानि जन्मान्यह सबैज्ञ सर्वशक्तिरीश्वरो वेद जानामि । सर्वाण मदीयानि लदीयान्यन्य-दीयानि च । न लमज्ञो जीवस्तिरोभूतज्ञानशक्तिर्वेत्थ न जानासि स्तीयान्यपि कि पुन परकीयाणि । हे परंतप, पर शत्रु मेददृष्ट्या परिकल्प्य हुन्तु प्रमुतोऽसीति विपरीतद्शिलाङ्मान्तोऽसीति सूचयति । तदनेन सबोधनद्वयेनावरणविश्लेपौ द्वावप्य-ज्ञानधर्मी दर्शितौ ॥ ५ ॥ नन्वतीतानेकजन्मवत्त्वमात्मन स्मरिस चेत्तिहैं जातिस्मरो जीवस्त्व परजन्मज्ञानमिप योगिन सार्वातम्याभिमानेन 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' इति न्यायेन सभवति । तथाचाह वामदेवो जीवोऽपि 'अह मनुरभव सूर्यश्चाह कक्षीवारुषिरस्मि विप्र ' इत्यादि दाशतय्याम् । अतएव न मुख्य सर्वज्ञस्त्वम् । तथाच कथमादित्य सर्वज्ञमुपदिष्ठ-वानस्यनीश्वर सन् । नहि जीवस्य मुख्य सार्वेश्य सभवति व्यद्ध्यपाधे परिच्छिन्नलेन सर्वेसवन्धिलाभावात् । समछ्युपाधेरपि विराज स्थूलभूतोपाधिलेन सूक्ष्मभूतपरिणामविषय मायापरिणामविषय च ज्ञान न सभवति । एव सूक्ष्मभूतोपाधेरिप हिरण्य-गर्भस्य तत्कारणमायापरिणामाकाशादिसर्गकमादिविषयज्ञानाभाव सिद्ध एव । तस्मादीश्वर एव कारणोपाधिलादतीतानागतवर्तमान-सर्वार्थविषयज्ञानवान्सुख्य सर्वज्ञ । अतीतानागतवर्तमानविषय मायार्रात्तत्रयमेकैव वा सर्वविषया मायाद्वत्तिरिखन्यत् । तस्य च नित्येश्वरस्य सर्वज्ञस्य धर्माधर्माद्यभावेन जन्मैवानुपपन्नम् । अतीतानेकजन्मवत्त्व तु दूरोत्सारितमेव । तथाच जीवले सार्वज्ञ्यानु-पपत्तिरीश्वरते च देह्यहणानुपपत्तिरिति शङ्काद्वय परिहरन्ननिखलपक्षस्यापि परिहारमाह—अपूर्वदेहेन्द्रियादिप्रहण जन्म, पूर्वगृहीतदेहेन्द्रियादिवियोगो व्यय । यदुभय तार्किकै प्रेत्यभाव इत्युच्यते । तदुक्तम् 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुव जन्म मृतस्य च' इति । तद्वभय च धर्माधर्मेवशाद्भवति । धर्मोधर्मवशल चाज्ञस्य जीवस्य देहाभिमानिन कर्माधिकारिलाद्भवति । तत्र यदुच्यते सर्वेज्ञेश्वरस्य सर्वेकारणस्येदग्देहप्रहण नोपपद्यत इति तत्त्रथैव कथम् । यदि तस्य शरीर स्थूलभूतकार्थं स्यात्तदा व्यष्टिरूपले जामदनस्थाऽस्मदादितुल्यल समष्टिरूपले च विराट्जीवलम् । तस्य तदुपाधिलात् । अथ सूक्ष्मभूतकार्य तदा व्यष्टिरूपले खप्रावस्थाऽसादादितुल्यल समष्टिरूपले च हिरण्यगर्भजीवलम् । तस्य तद्वपाधिलात् । तथाच भौतिक शरीरं जीवानाबिष्ट परमेश्वरस्य न समवत्येवेति सिद्धम् । नच जीवाबिष्ट एव ताहशे शरीरे तस्य भूतावेशवत्प्रवेश इति वाच्यम् । तच्छरीरावच्छेदेन तजीवस्य भोगाभ्यपगमेऽन्तर्यामिरूपेण सर्वशरीरप्रवेशस्य विद्यमानुक्तेन शरीरविशेषाभ्यपगमवैयर्थ्यात् । ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

धर्मादिप्रतिबद्धज्ञानशिक्तिलात्र जानासि । इत्येतत्स्चनार्थमेव सबोधनद्वयम् । हे अर्जुन ग्रद्धधर्मवत्त्वाच्छुद्ध, हे परंतप, परमा-त्मानमन्यान्वा अधर्मेण तापयतीति तथेति विवक्षणात् ॥ ५ ॥ ईश्वरस्य तव धर्माधर्मायभावाज्ञन्मैवायुक्तम् । व्यतीतानेकजन्म-६ श्रीधरीव्याक्या ।

न जानासि, अविषाद्यतत्वाद ॥ ५ ॥ नन्वनादेस्तव कुतो जन्म, अविनाक्षिनश्च कथ पुनर्जन्म थेन बहूनि मे व्यतीतानीत्युच्यते, ईश्वरस

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

# स्तम्बपर्यन्तानामीश्वर ईशनशीलोऽपि सन् प्रकृति खां मम वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या

२ आन दगिरिध्याख्या ।

मुत्तरार्थं विभजते—प्रकृति मित्यादिना। प्रकृतिशब्दस्य स्वरूपशब्दपर्यायत्व वारयति—मायामिति। तस्या स्वात्तक्य निराकृत्य भगवद्धीनत्वमाह—ममेति। तस्याश्चाधिकरणहारेणाविष्ठक्वत्व सूचयति—वैष्णवीमिति। मायाशब्दस्यापि प्रज्ञानामसु पाठाद्विज्ञानशक्तिविषयत्वमाशक्क्याह—त्रिगुणादिमकामिति। तस्या कार्यलिङ्गकमनुमान सूचयति—

३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)।
उच्येते । ईश्वरोऽपीत्यनेन देहान्निष्कृष्टस्यास्यदादेरपीश्वरत्व 'तत्त्वमित', 'अह ब्रह्मास्य' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धमतो देह-विशिष्टसैवाजत्वनित्यत्वे द्दिनित्रयेतेऽन्यथानीश्वरत्वप्रसङ्गात् । नह्मादित्यान्तर्यामिण परमेश्वरस हिरण्यरमश्रुत्वादि-विशिष्टसैवाजत्वनित्यत्वे द्दिनित्रयेतेऽन्यथानीश्वरत्वप्रसङ्गात् । कर्मफलस्य हि परा काष्टा हैरण्यगर्भशरीरप्राप्ति । नच 'पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत अत्यतिष्ठेय सर्वाणि भूतानि अहमेवेद सर्व स्वादिति स एत पुरुषमेघ पश्चरात्र यज्ञकतुमपश्यत्' इत्यादिना शतपथे नारायणाख्यस्य परमात्मन 'सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्' इति, 'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यमृत दिवि' इति च पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यस्य सर्वाणि भूतान्यतिकम्य स्थितस्थेश्वरसापि शरीर पश्चरात्राख्यकर्मिति श्रूयत इति वाच्यम् । तत्र नारायण

भगगभावे च जीवशरीरलानुपपत्ते । अतो न भौतिक शरीरमिश्वरस्थेति पूर्वावेनाङ्गीकरोति—अजोऽपि सन्नव्ययास्माः भूतानामीश्वरोऽपि सन्निति । अजोऽपि सन्निल्यपूर्वदेहप्रहण, अव्ययात्मापि सन्निति पूर्वटेहविच्छेद, भूताना भवन धर्माणा सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामिश्वरोऽपि सन्निति धर्माधर्मवशल निवारयति । कथ ति देहप्रहणमित्युत्तरार्थेनाह—प्रकृतिं खामधिष्ठाय सभवामि प्रकृतिं मायाख्या विचित्रानेकशिक्तमघटमानघटनापटीयसीं खा खोपाधिभूतामिष्ठाय चिदाभासेन वशीकृत्य सभवामि । तत्परिणामविशेषेरवे देहवानिव जातइव च भवामि । अनादिमायैव मदुपाधिभूता यावत्कालस्थायिस्तेन च निल्या जगत्कारणलसपादिका मदिच्छयैव प्रवर्तमाना विद्युद्धसत्त्वमयलेन मम मूर्ति । तिद्विशिष्टस्य चाजलमब्यय-समिश्वरत्व चोपपन्नम् । अतोऽनेन नित्येनैव देहेन विवस्तन्त च ला च प्रति इम योगमुपदिष्टवानहमित्युपपन्नम् । तथाच श्रुति 'आकाशशरीर ब्रह्मेति आकाशोऽत्राव्याकृत आकाशएव तदोत च प्रोत च' इत्यादौ तथा दर्शनात् 'आकाशस्तिक्रज्ञात' इति न्यायाच । [ 'आकाश इति होवाच' इत्याकाशशब्द परमात्मा । कृत । तस्य परमात्मनो लिङ्ग सर्वाणि भूतानीत्यादि तस्मात् । ] तिर्हि भौतिकवित्रहाभावात्तद्धर्ममनुष्यलादिप्रतीति कथमिति चेत् तत्राह—आत्ममाययेति । मन्माययैव मयि मनुष्यलादि- ५ भाष्योक्कवदीपिका ।

वस्त तु दूरिनिरस्तिमिलाशक्का वस्तुतो जन्माभावेऽपि खमायया जन्म समवतीलाह—अजोऽपीति । अजो जन्मरिहतोऽपि सम्बन्धयात्माऽक्षीणज्ञानशिक्तिखभावोऽपि सन् कदापि मम विच्छेदाभावात् तथा भूताना ब्रह्मादिस्वम्वपर्यन्तानामीश्वर ईश्वनशी-लोऽपि सन् प्रकृति मम वैष्णवी त्रिगुणात्मिका माया यस्या वशे सर्व जगद्वतेते यया मोहित सन् खमात्मान वाष्ठदेव न जानाति तामधिष्ठाय वशीकृत्य सभवामि देहवानिव जात इव । आत्मन खस्य मायया मन्माययेव मयि विष्रहवत्त्वादिप्रतीति साधकानुप्रहार्थ न परमार्थ इति भाव । तदुक्त मोक्षधमें 'एतत्त्वया न विश्चेय रूपवानिति दृश्यते । इच्छन्मुहूर्ताष्ठश्येयमी-शोऽह जगतो गुत ॥' नश्येयमहश्यो भवेयमिल्यर्थ । 'माया ह्येषा मया स्रष्टा यन्मा पश्यित नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्त कारणोपाधिकमित्यर्थ । अत्र केचित् 'निल्यो य कारणोपाधिमीयाख्योऽनेकशक्तिमान् । सएव भगवदेह इति भाष्यकृता मतम्' इत्याचार्यानुसारित्याख्यानानन्तर तन्मत सम्रहेणोक्खा मतान्तर प्रदर्शयन्ति । अन्येतु परमेश्वरे देह-देहिमाव न मन्यन्ते । किंतु यश्च नित्यो विभु सिखदानन्द्वनो भगवान्वाखुदेव परिपूणों निर्गुण परमात्मा जन्मविनाशरितः सर्वभासक सर्वकारणलेन सर्वभूतेश्वरोऽपि सन् अह प्रकृति खभाव सिखदानन्द्वनैकरसम् । माया व्यावर्तयति—स्वामिति । निजलपामित्यर्थ । 'स भगव किसन्पतिष्ठित इति खे महिन्नीति' इति श्रुते खखलपमिष्ठाय खलपावस्थित एव सन् सभवामि देहदेहिभावमन्तरेणैव देहिवद्यवहरामि । कथ तर्धदेहे सिखदानन्द्वने देहित्वप्रतीतिरत आह—आतमाययेति । निर्गुणे ग्रुद्धे सिखदानन्दरसवने मयि भगवित वाखुदेवे देहदेहिभावग्रन्ये तद्वपेण प्रतीतिर्मायामात्रमिल्यर्थ । तदुक्त 'कृष्णमेन्त्रमेवित्रस्त्या । अपित्रस्त्रस्ति । अपित्रस्त्रस्ता । अपित्रस्ति । अत्रत्ते सिक्ताल्या ।

तब पुण्यपापविद्यानस्य कथ जीववज्जन्मेलत आह—अजोऽपीति । सल्यमेव तथाप्यजोऽपि सन्नह तथाव्ययात्माप्यनश्वरस्वभावोऽपि

१ मधुसूद्वः.

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

### वशे सर्व जगद्वर्तते यया मोहितं सत् समात्मानं वासुदेवं न जानाति तां प्रकृतिं सामधिष्ठाय

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

थस्या इति । जगतो माथावशवर्तित्वमेव स्फुटयति—ययेति । यथा लोके कश्चिजातो देहवानालक्ष्यते एवमहमपि माया-माश्चित्य तया स्ववशया सभवामि जन्मव्यवहारमनुभवामि तेन मायामयमीश्वरस्य जन्मेत्याह—ता प्रकृतिमित्यादिना । ३ नीलकण्डव्यास्या (चत्रचरी)।

शब्देन हिरण्यगर्भसैव विविक्षतत्वात्। नहि परमेश्वरस्य पूर्णकामस्य सर्वानितिक्रम्य स्थितस्य पुनरत्यितिष्ठेय सर्वाणि भूतानीति कामना भवति। ननु परमेश्वरेऽपि कामना दृष्टा 'सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेयेति' इतिचेच्छ्राघनीयप्रज्ञो देवानाप्रिय, यत 'आप्तकामस्य का स्पृहा' इति श्रुते 'छोकवत्तु छीछाकैवल्यम्' इति न्यायाच निस्पृहस्य छीछयैव ब्रह्माण्डकोटी सृजतो भगवतो राजगोपाछस्य कर्मिकंकरेण कर्मणा सार्वात्म्य प्रार्थयता साम्यमापादयति। तस्मान्न कर्मफछ भगवत शरीरम्। अतएव न भौतिकम्। विराद्स्त्रात्मातिरिक्तस्य भौतिकस्यामावात्। तस्माद्यक्तमजोऽपि सिन्निति। ननु तिर्हं भगवच्छरीरस्य किमुपादानम्। अविद्यतिचेन्न। परमेश्वरे तद्भावात्। जीवाविद्याचेन्न। श्रुक्ति-रजतादेरिव तुच्छत्वापत्ते। चिन्मात्र चेन्न। चित साकारत्वायोगात्। तथात्वे वा तस्मातीन्द्रियत्वापत्ति। तस्मान्

ध मधुस्दर्नन्यारया।
प्रतीतिलोंकानुप्रहाय न वस्तुरृत्त्येतिमाव। तथाचोक्त मोक्षधमें 'माया ह्येषा मया स्रष्टा यन्मा पर्यसि नारद। सर्वभूतगुणैर्धुक्त नतु मा द्रष्टुमहिसि॥' इति। सर्वभूतगुणैर्धुक्त कारणोपाथिं मा चर्मचक्षुषा द्रष्टु नार्हसील्थं। उक्तच भगवता भाष्यकारेण। सच भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिकलवीर्यतेजोभि सदा सपन्निक्षगुणात्मिका वैष्णवी त्या माया प्रकृति वशीक्रत्याजोऽव्ययो भूतानामीश्वरो निल्यगुद्धबुद्धमुक्तत्वभावोऽपि सन् त्वमायया देहवानिव, जातह्व च लोकानुप्रह कुवँह्नस्यते त्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिष्टक्षयेति। व्याख्यातृभिश्वोक्त त्वेष्वज्ञाविनिर्मितेन मायामयेन दिव्येन रूपेण सबभूवेति। 'नित्यो य कारणोपाथिमीयाख्योऽनेकशिक्तमान्। सएव भगवहेह इति भाष्यकृता मतम्॥' अन्येतु परमेश्वरे देहदेहिभाव न मन्यन्ते कितु यश्च नित्यो विभु सिक्चदानन्दचनो भगवान्वा-मुदेव परिपूर्णो निर्गुण परमात्मा स एव तिद्वप्रहो नान्य कश्चिद्धौतिको मायिको वेति अस्मिन्पक्षे योजना। 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य ', 'अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिवर्मा' इत्यादिश्चते । 'असभवस्तु सतोऽनुपपत्ते ' [ तुशब्दो ब्रह्मण उत्पत्तिशङ्कानित्यम् । सतो ब्रह्मण उत्पत्तिरसभव । कुत 'नचात्य कश्चिजनिता' इति श्चते । युक्तितश्च तत्कारणानुपपत्ते ]। 'नात्माश्चतेनित्य- भ भाष्योक्तवंदीपिका।

यन्मित्र परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्' इतिचेति । तत्रेदमवधेयम्—परमेश्वरे देहदेहिभावो नास्तीत्युक्तिर्मायया देहदेहिभावो न वस्तुत इस्पन्नीकुर्वता भाष्यकृता मतेन प्रतिकूला। यत्तु नित्य इत्यादि तत्र यो निर्गुण 'अयात आदेशो नेतिनेति', 'नेद यदि-दमुपासते', 'एकमेवाद्वितीय', 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म', 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म', 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घं', 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्य-च्छ्रणोति नान्यद्विजानाति स भूमा', 'यो वै भूमा तत्सुख', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह', 'तदेतदपूर्वमनपरमनन्तर-मबाद्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू ', 'निष्कल निष्किय शान्त निरवध निरज्जनम्', 'अपाणिपादम्' इत्यादिश्रुतितात्पर्यसिद्ध पर-मात्मा सएव तद्विमह । स च विमह कि साकार उत निराकार । आधे निर्गुणस्य परिणाम उत विवर्त । नाद्य । निर्विकारस्य विकाररूपपरिणामायोगात् । अन्यथा तस्यानिस्यल् स्यात् । द्वितीये मायाया विवर्तसायिकाया आवश्यकलेन न मायिक इत्युक्ति-रनुपपन्ना । न द्वितीय । सर्वोकारश्र्न्य पुनश्च विशेषाकारेण गृह्यत इति विग्रह इति वदतो व्याघातात् । किच स विग्रह कि इस्तपादादिमान् उत तद्रहित । आधे हस्तादयोऽपि कि दश्या उतादश्या । आधे विम्रहस्य भूतकार्येलाभावान्मायिकलम-वश्यमभ्यपेयम् । न द्वितीय । भक्ताना तद्दर्शनाद्यनापत्ति । नन्वदृश्या अपि मायया दृश्या इति चेत्तर्हि कि परमाण्वादिवदृदृश्या उत ब्रह्मरूपेण । आधे योगिनामक्षगोचरा स्यु । द्वितीये हस्तादयोऽवयवास्तद्वान्वियह इति कृतसुक्तिमात्रेण स्वक्रिष्यबन्धनेन । न द्वितीय । तद्रहितो विग्रहश्चेति व्याघातात् । एतेन एतत्पक्षानुसारेण क्लिष्टकल्पनया श्लोकयोजनापि प्रत्युक्ता । उदाहृतवचनद्वय-मिप भाष्यकृतामतएव सम्यगुपपद्यते । तस्मात्सिचिदानन्दस्बरूप मायाविच्छन्न 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्त्रयन्त्यभिसविशन्ति', 'यत सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्व प्रलय यान्ति पुनरेव युगक्षये' 'जन्माद्यस्य यत ' इत्यादिश्चतिस्पृतिन्यायैर्जगत्कारणलेन प्रतिपादितः द्युद्धबुद्धमुक्तस्वभाव अशरीरी परमात्मा सर्वेश्वरो माया-नियन्ता साधकानुमहार्थं खमायया लीलाविमह गृहीला जात इव विम्नहवानिव भातीति श्रातिस्मृतीतिहासपुराणायनुगृहीत सर्वे ज्ञाना भाष्यकृता मत शरणीकरणीयमिति दिक् । अन्येतु न कर्मफल भगवत शरीरमतएव न भौतिकम् । तस्माद्युक्तमजो**ऽपि** 

६ श्रीधरीव्याख्या । सन्, तथा ईश्वरोडिप कर्मपारतश्चरहितोडिप सन्खमायया सभवामि सम्यगप्रच्युतज्ञानवळवीर्योदिशवसैव भवामि । नतु तथापि

१ नीलक्पठः

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

# वशीक्रत्य संभवामि देहवानिव भवामि जात इवात्ममाययात्मनो मायया न परमार्थतो छोकवत्

सभवामीत्युक्तमेव विभजते—देहवानिति । अस्मदादेरिव तवापि परमार्थत्वाभिमानो जन्मादिविषये स्यादित्या-शक्का प्रागुक्तस्वरूपपरिज्ञानवत्त्वादीश्वरस्य मैवभित्याह—न परमार्थत इति । आवृतज्ञानवतो लोकस्य जन्मादिविषये

देनालकण्डनास्या (चतुर्घरी)।
तिकमालम्बो भगवद्दे देवकीगर्भप्रवेशजननबाल्यकोमारपोगण्डयोवनादिप्रतीतिविषय इति चेच्छृणु। प्रकृति खामविष्ठाय सभवान्यात्ममाययेति । अयमर्थ —जीवात्मानो झनात्मभूता प्रकृति तेजोबन्नात्मिका पञ्चभूतात्मिका
वाधिष्ठाय सभवन्ति जन्मादीछभन्ते, अह तु खा प्रत्यगनन्या प्रकृति प्रत्यक्रेतन्यमेवेत्यर्थ । तदेवाधिष्ठाय नत्पादानान्तरम्। आत्ममायया खीयमायया सभवामि । यथा कश्चिन्मायानी खय खस्थानादप्रच्युतखभावोऽप्यदृश्यो
भूत्वा स्थ्लस्थमभूतान्यनुपादायैव केवल्या मायया द्वितीय मायाविन खसदृशमेव स्त्रमार्गण गगनमारोहन्त सृजित,
एवमह कृटस्थचिन्मात्रोऽप्राह्य खमायया चिन्मयमात्मन शरीर सृजामि तस बाल्याद्यवस्थाश्च स्त्रारोहणवर्द्यन्
यामि । एतावास्तु विशेष —लौकिकमायावी मायामुपसहरम् द्वितीय मायाविनमप्युपसहरति, अह तु तामनुपसहरन् खित्रम्वपि नोपसहरामीति । एव हि सित हिरण्यश्मश्रुत्वादिलक्षणविग्रह्योगिनश्चेतन्यस्य 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' इत्यादिन्यायसिद्ध वियदाद्यपादानत्वलक्षण सर्वेश्वरत्य युज्यते नान्यथेति । तस्रात्सद्ध परमेश्वरस्य मायामय्
शरीर नित्यमिति एकेनैव देहेन विवस्वन्तमुपदिश्य त्वामप्युपदिशामीति । अन्यत्रापि 'नित्येव सा जगन्मूर्ति' इति
सावधारण प्रतिज्ञायते 'देवाना कार्यसिद्धार्थमाविभवति सा यदा । उत्पन्निति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते'

#### ४ मधुसूटनीव्याख्या।

लाच ताभ्य ' इत्यादिन्यायाच । नैवायमात्मा आकाशादिवज्ञायते । कुत । तद्वदस्योत्पत्तेरश्चते । बुद्धाद्युत्पत्तिवदस्त्वनुमेयमिस्यत आह । निस्यलाचशब्दादजन्यलादिभ्यश्च । निस्यलादिकमेव कुत इस्यत आह । ताभ्य ता श्रुतय 'न जीवो म्नियते', 'स
वा एष महानज आत्मा' इत्याद्या वस्तुगस्या जन्मविनाशरिहत सर्वभासक सर्वकारणमायाधिष्ठानलेन सर्वभृतेश्वरोऽिप सन्नह
प्रकृतिं स्वभाव सिचदानन्द्वनैकरसम् । माया व्यावर्तयति—निजस्तरूपमित्यर्थ । 'स भगव किस्मिन्प्रतिष्ठित स्व महिन्नि'
इति श्रुते । स्वस्तरूपमिवष्ठाय स्वरूपावस्थित एव सन् सभवामि देहदेहिभावमन्तरेणैव देहिनद्यवहरामि । कथ तर्ध्वदेहे सिचदानन्द्वने देहलप्रतीतिरत आह—निर्णुणे शुद्धे सिचदानन्दरसघने मिय भगवित वासुदेवे देहदेहिभावसून्ये
तद्भूपेण प्रतीतिर्मायामात्रमित्यर्थ । तदुक्त 'कृष्णमेनमवेहिं स्वमात्मानमित्रस्वतमाम् । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति
मायया ॥' इति । 'अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपव्रजौकसाम् । यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम् ॥'
५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

सिन्निति । ननु ति भगवच्छरीरस्य किमुपादानम् । अवियेतिचेन्न । परमेश्वरे तदभावात् । जीवावियेति चेन्न । ग्रुक्तिरजतिदिवनुच्छलापते । चिन्मात्र चेन्न । चित साकारलायोगात् । तथाले वा तस्यातीन्द्रियलापत्ति । तस्मात्किमालम्बनोऽय भगवहेहो देवकीगर्भप्रवेशजननवाल्यकौमारपौगण्डयौवनादिप्रतीतिविषय इतिचेत् शृणु । प्रकृतिं खामिवष्ठाय समवान्यात्ममाययोति ।
अयमर्थं —जीवात्मानो हि अनात्मभूता प्रकृतिं तेजोबन्नात्मिका पश्चभूतात्मिका वाऽधिष्ठाय समवन्ति जन्मादीलभन्ते । अह तु
खा प्रत्यगनन्या प्रकृति प्रत्यक्वैतन्यमित्यर्थं । तदेवाधिष्ठाय नत्पादानान्तरम् । आत्ममायया खीयमायया समवामि । यथा
कश्चिन्मायावी खय खस्थानादप्रच्युतस्वमावोऽप्यदर्यो भूला स्थूलस्क्ष्मभूतान्यनुपादायैव केवलया मायया द्वितीय मायाविन ससहश्चमेव स्प्रमार्गेण गगनमारोहन्त सजति एवमह कृटस्थचिन्मात्रोऽप्राह्य खमायया चिन्मयमात्मन शरीर सजामि तस्य
बालाव्यवस्थाश्च स्त्रारोहणवर्द्शयामीति । एतावास्तु विशेष —लौकिकमायावी मायामुपसहरन्त द्वितीय मायाविनमप्युपसहरति,
अह तु तामनुपसहरन्त्स्वविप्रहमपि नोपसहरामीति । एवहि सिति हिरण्यस्मश्चलादिलक्षणविप्रहयोगिनश्चेतनस्य 'अन्तस्तद्वमोंपदेशात्' इत्यादिन्यायसिद्ध वियदाद्युपादानलक्षण सर्वेश्वरत् युज्यते नान्यथेति । तस्मात्सिद्ध परमेश्वरस्य मायामय शरीर निल्मिति । एकेनैव हिरण्यस्मश्चलादिकश्चणविप्रह्यानीस्थादिक्ष आदित्यान्तर्यामिदेह एव यदि
कृष्णादिदेह स्यात्तर्धि तथैव प्रतीयेत नतु मेघस्यामलादिलक्षण । नतु मायया तथेति चेद्वर परमेश्वरस्याशरीरस्थैव साधकानुप्रहायादित्यान्तर्यामिरूपेण कृष्णादिदेहात्मना च माययावस्थानवर्णनम् , कृष्णादिविप्रहाणा परपर्या मायिकलक्षरपनाया भाष्य६ श्रीवरीव्याक्या ।

बोडशक्छात्मकलिक्नदेह्दात्यस्य तव कुतो जन्मेस्यत उक्तम् । स्वा शुद्धसस्वात्मिका प्रकृतिमधिष्ठाय स्वीकृत्य विशुद्धोजितसस्व-

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७॥

१ श्रीमच्ज्राकरभाष्यम्।

॥६॥ तच जन्म कदा किमर्थ चेत्युच्यते—यदेति । यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्हानिर्वेणीश्रमादि-लक्षणस्य प्राणिनामभ्युदयनि श्रेयससाधनस्य भवति भारत, अभ्युत्थानमुद्भवोऽधर्मस्य तदा तदात्मानं

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

परमार्थत्वाभिमान सभवतीत्वाह—लोकविति ॥ ६ ॥ यदीश्वरत्य मायानिबन्धन जनमेत्युक्त तत्य प्रश्नपूर्वक कार्कं कथयति—तञ्चत्यादिना । चातुर्वण्यें चातुराश्रम्ये च यथावदनुष्टीयमाने नात्ति धर्महानिरिति मन्वानो विशिनष्टि— चणेंति । वणेंराश्रमैस्तदाचारैश्च लक्ष्यते ज्ञायते धर्मस्तत्येति यावत् । धर्महानौ समस्तपुरुवार्थभङ्गो भवतीत्यभिन्नेन्द्याह—प्राणिनामिति । नच यथोक्तस्य धर्मस्य हानि सोतु शक्तो भवानित्याह—भारतेति । न केवल प्राणिनां धर्महानिरेव भगवतो मायावित्रहस्य परित्रहे हेतुरि तु तेषामधर्मप्रवृत्तिरपीत्याह—अभ्युत्थानिसिति । यदा यदेति ३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

इति । नित्याया अप्याविभावापेक्षया सूर्यसेव बाल्यादिकसुत्पत्त्याद्युपगम्यते । भाष्ये तु स्वा प्रकृति वैष्णवीं त्रिगुणा-त्मिका मायामधिष्ठाय वशीकृत्य आत्ममायया समवामि देहवान् जात इवात्मनो मायया न परमार्थतो लोकविति व्याख्यातम् ॥ ६ ॥ कदा सभवसीत्यपेक्षायामाह—यदेति । ग्लानिर्ह्यास । अभ्युत्थान वृद्धि ॥ ७ ॥ किमर्थ-

#### ४ मधुसद्नीव्याख्या।

इतिच । केचित्त निखस्य निर्वयवस्य निर्विकारस्यापि परमानन्दस्यावयवावयविभाव वास्तवमेवेच्छन्ति ते 'निर्युक्तिक श्रुवाणस्त नास्माभिर्विनिवार्यते' इति न्यायेन नापवाद्या । यदि समवेत्त्रथैवास्तु किमतिप्रव्रवितेनेत्युपरम्यते ॥ ६ ॥ एव सिच्दानन्दघनस्य तव कदा किमर्थं वा देहिन्द्यवहार इति तत्रोच्यते—वर्मस्य वेदविहितस्य प्राणिनामभ्युदयिन श्रेयससाधनस्य प्रमृतिनिमृत्तिलक्षणस्य वर्णाश्रमतदाचारन्यग्यस्य यदा यदा ग्लानिर्हानिर्भवति हे भारत भरतवशोद्भवलेन भा ज्ञान तत्र रतलेन वा, ल न धर्महानिं सोढु शक्तोषीति सबोधनार्थं । एव यदा यदाभ्युत्थानमुद्भवोऽवर्मस्य वेदनिषिद्धस्य नानाविध-दु खसाधनस्य धर्मविरोनिन तदा तदात्मान देह सुजामि निल्यसिद्धमेव सृष्टमेव दर्शयामि मायया ॥ ७ ॥ तरिक धर्मस्य ५ भाष्योक्कपदीषिका ।

विरुद्धाया हिरण्यदमशुलादिविशिष्टस्यापि सविशेष्लेन मायिकलात् । यदिप यथा कथिदिलादि तदिप न । भगवता वासुदेवेनै-वादौ चतुर्भुज विग्रह प्रदर्श पुनिर्द्वेभुज रूप प्रदर्शितम् । तदिप तिरोधाय पुनस्तदिप प्रकटितमिति प्रसिद्धे । अन्यथा परमेश्वर-देहाना मोहिन्यादिरूपाणामनन्ताना युगपत्प्रतीत्यापत्ते । तस्मादीश्वरो भक्तार्थ तत्तद्विप्रहमाविर्मावयति तिरोभावयति चेत्यवदय-मभ्युपेयम् । एतेनाहमित्याद्यिप प्रत्युक्तम् । अजोऽपीलादिविशेषणभाष्योक्त्याख्यानेन च जीवाद्वैल्ख्यस्य सम्यवप्रतिते । क्षिष्ठाप्रसिद्धकरपनाया भाष्यविरुद्धाया अनोचिलात् । अतएवेश्वरदेहाभिप्रायेणेवायमर्जुनस्य प्रश्न हति पूर्वोक्त प्रत्युक्तम् । परमान्तमो वास्तवदेहस्याभावात् । तस्मात्त्वमिप कथिदसर्वज्ञोऽनीश्वरो जीवएव तस्य तवादिल प्रत्युपदेष्टृत्व विरुद्धमिति मूर्खाणा-मिप्रायेणार्जुनस्य शङ्काऽट जीववद्धमिति मूर्खाणा-मिप्रायेणार्जुनस्य शङ्काऽट जीववद्धमिति मूर्खाणान्यास्याया समवामीत्यनेन योऽहमीश्वर सर्वज्ञ सर्गादाद्युगदेशाय योग्य विग्रहसुपादाय सूर्य प्रति योगसुक्तवान् सएवाह्मिदानीमुक्तवानित्युत्तरमित्यलं विस्तरेण ॥ ६ ॥ एव सर्वज्ञ सर्वश्वरोऽशायि योग्य विष्ठहसुपादाय सूर्य प्रति योगसुक्तवान् सएवाह्मिदानीमुक्तवानित्युत्तरमित्यलं विस्तरेण ॥ ६ ॥ एव सर्वज्ञ सर्वश्वरोति कर्त्वमयोग्योऽसीति सूच्यन्नाह—भारतेति । कपि धर्मसस्थापनाये भरतवशेऽवतीणोऽसीति गूडाभिप्रायेण वा सवोधयति—भारतेति । मायया आत्मान स्म स्वामि जन्मवन्तमित्र प्रदर्शयामि । आत्मान देह स्वामि निल्यसिद्धमेव स्वष्टमित्र प्रदर्शयामीति केचित्रं । तन्न । परमेश्वरस्य देह कि तस्मादन्य उतानन्य । नाय । तस्यासत्त्वायापत्या सचिदादिरूपलखीकारविरोधात् । द्वितीयेऽपि स देह कि परि-च्छिन चतापिरिच्छन्न । आये ईश्वरस्य निल्यमेव परिच्छन्न स्वाद्यास्य स्वत्ति । स्वापिद्द वद्वो व्यापातात् स्वापात्ते मूल्यवस्यम्य स्वापादित । वदितीय । अपरिच्छन्न पुन्तवयवसमूह परिमिताकारो देह इति वदतो व्याघातात्

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

मूर्ला खेच्छ्यावतरामीलर्थ ॥ ६ ॥ कदा संभवसीलपेक्षायामाह—यदा यदेति । धर्मस्य ग्लानिर्हाति । अधर्मस्याभ्युत्थानमाधि-७ अभिनवगुप्ताचार्थव्याख्या ।

भगवरस्वरूप जानन्नपि छोके स्कुटीकर्तुं पृच्छति-अपरिमिति ॥ ४ ॥ बहुनि मे व्यतीतानीति । अजोऽपीति । यदायदा । परित्राणाय । जन्मकर्नेति । भगवान्किछ पूर्णपाङ्कुण्यत्वाच्छरीरसपर्कमात्ररहितोऽपि स्थितिकारित्वात्कारुणिकतयात्माञ्च स्वजित । आत्मा पूर्णवाङ्कुण्या

मधुसूदनः

# परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे ॥ ८॥ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। खक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

स्जाम्यहं मायया ॥ ७ ॥ किमर्थ-परित्राणायेति । परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्गस्थानां, विनाशाय च दुष्कृता पापकारिणाम् । किच धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक्स्थापनं तद्र्थ संभ-वामि युगे युगे प्रतियुगम् ॥ ८ ॥ तत्—जन्मेति । जन्म मायारूपं, कर्म च साधुपरित्राणादि, मे मम दिस्यमप्राकृतमैश्वरमेव यथोकं यो वेत्ति तत्त्वतस्तत्वेन यथावत्यक्तवा देहिमिमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पूर्वेण संबन्ध ॥ ७ ॥ यथोक्ते काले कृतकृत्यस्य भगवतो मायाकृते जन्मनि प्रश्नपूर्वक प्रयोजनमाह—किमर्थिमित्यादिना । यथा साधूना रक्षणमसाधूना निम्नहश्च भगवदवतारफल तथा फलान्तरमि तस्यास्तीत्वाह—किचेति ।
धर्मे हि स्थापिते जगदेव स्थापित भवसन्यथा भिन्नमर्थाद जगदसगतत्वमापचेतेत्वर्थ ॥ ८ ॥ मायामयमीश्वरस्य जन्म
न वास्तव तस्यैव च जगत्परिपालन कर्म नान्यस्येति जानत श्रेयोवासि दर्शयन् विपक्षे प्रस्रवाय सूचयति—तज्जनिस्पादिना । यथोक्त मायामय कल्पितमिति यावत् , वेदनस्य यथावस्य वेद्यस्य जन्मादेरकरूपानतिवर्तित्वम् । यदि
३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

मात्मान मायया सृजसीत्यत आह—परित्राणायेति । दुष्कृता दुष्ट कर्म कुर्वता पापिनाम् । समवाम्याविर्भवामि ॥ ८॥ जन्म मायामयम्, कर्म साधुत्राणम्, दिव्यमश्रकृत यो वेत्ति स त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न श्रामोति किंतु ४ मञ्चसदनीव्याक्या ।

हानिरधर्मस्य च बृद्धिस्तव परितोषकारण येन तसिष्ठेव काल आविर्भवसीति । तथाचानर्थावह एव तवावतार स्यादिति नेखाह—धर्महान्या हीयमानाना साधूना पुण्यकारिणा वेदमार्गस्थाना परित्राणाय परित सर्वतो रक्षणाय तथा अधर्मबृद्ध्या वर्धमानाना दुष्कृता पापकारिणा वेदमार्गविरोधिना विनाशाय च तदुभय कथ स्यादिति तदाह । धर्मसस्था-पनार्थाय धर्मस्य सम्यगधर्मनिवारणेन स्थापन वेदमार्गपरिरक्षण धर्मसस्थापन तद्थ समवामि पूर्ववत् । युगे युगे प्रतियुगम् ॥ ८॥ जन्म निखसिद्धस्थैव मम सिच्चानन्दधनस्य लीलया तथानुकरण कर्म च धर्मसस्थापनेन जगत्परिपालन मे मम निखसिद्धस्थरस्य दिव्यमप्राकृतमन्य कर्तुमशक्यमीश्वरस्यैवासाधारणम् । एवमजोऽपि सिच्चादिना प्रतिपादित यो वेत्ति तत्त्वतो अमनिवर्तनेन । मृदैर्हि मनुष्यक्षप्रान्या भगवतोऽपि गर्भवासादिरूपमेव जन्म स्वभोगार्थमेव कर्मेखारोपित परमान्

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

॥ अवतरणप्रयोजनमाह । परित्राणाय रक्षणाय साधूना सन्मार्गस्थाना भक्तानाम् । विनाशाय च पापिष्ठानाम् । किंच धर्म-सस्थापनार्थाय । तथाचावतरणप्रयोजनत्रयमुक्तम् । यश्चै तदुभय कथ स्यादिस्यत आह । धर्मसस्थापनार्थायिति तिचन्त्यम् । धर्मस-स्थापनेन साधूना रक्षणस्य पापिना नाशस्य चासिद्धे । यथा वस्रदेवगृहेऽवतीर्णेन श्रीकृष्णेन गीताद्युपदेशेन वर्मसस्थापन युधिष्ठि-रादिपरिपालनेन साधुपरित्राण कसादिमारणेन दुष्कृता विनाश इति प्रयोजनत्रयमेव सपादितम् । निहं गीतोपदेशमात्रेण तत्र तत्र कृतमर्जुनसंरक्षण तत्तदुपाये कर्मनाशस्य सिध्यतीति दिक् । ऐतेन साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च धर्म स्थिरीकर्तुमिति प्रत्यु-क्तम् । निहं वसुदेवादिरक्षणेन कसादिवधेन च कस्यचिद्धमंस्य स्थापन भवति धर्मस्थापनहेतुमूतैतत्कर्मद्वयाकर्तुर्व्यासावतारस्य धर्म-सस्थापनार्थस्य वैयर्थ्यापत्तेश्व । तथाच कदाचिदेकस्य कदाचिद्वाभ्या कदाचित्तर्वस्य प्रयोजनाय भगवद्वतरणमिति ध्येयम् ॥ ८ ॥ जन्म मायिकम् । कर्म साधुपरित्राणादि । मम परमेश्वरस्थैयरमप्राकृत यस्तत्त्वतो वेत्ति स देह स्वक्ता पुनरुत्पत्ति न प्राप्नोति किंतु मा परमात्मानमेति । मुच्यत इस्रर्थ । अर्जुनेति सबोधयम् मजन्मकर्मतत्त्वज्ञानशोधितत्वपदस्तत्पदामेद लञ्च्या ६ श्रीधरीव्याख्या ।

क्यम् ॥ ७ ॥ किमर्थमित्सपेक्षायामाह—परित्राणायेति । साधूना स्वधमैवतिना रक्षणाय । दुष्ट कमै कुर्वन्तिति दुष्कृतस्तेषा वधाय च । एव धर्मस्य सस्थापनार्थाय साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च धर्म स्थितिकर्तुं युगेयुगे तत्तदवसरे संमवामीत्यर्थ । नचैव दुष्टनिम्मह कुर्व-तोऽपि नैर्शृण्य शङ्कनीयम् । यथाचाहु —'लालने तालने मातुर्नाकारण्य यथामैके । तद्देव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयो ॥' इति ॥ ८ ॥ एवविधानामीश्वरजन्मकर्मणा ज्ञाने फलमाह—जन्मकर्मेति । मे जन्म स्वेच्छाक्रत, कर्म च धर्मपालनक्षप दिव्यमलैकिक तत्त्वत.

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अझ उपकारकत्वेन प्रधानमूतो यत्र तदात्मास शरीर गृह्वातीलर्थः ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ अतएवास्य जन्म दिव्यम् । यत आत्ममायया योग-

१ श्रीघरः ३ नीलक्षण्ठः.

## वीतरागभयकोषा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पृता मङ्गावमागताः ॥ १०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नैति न प्राप्नोति मामेत्यागच्छति स मुच्यते हेऽर्जुन ॥ ९ ॥ नैष मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्त किं तिर्हें पूर्वमि वितरागेति । वीतरागभयकोधा रागश्च भयं च कोधश्च वीता विगता येभ्यस्ते वीतरागभय-कोधा मन्मया ब्रह्मविद् ईश्वराभेद्दिशांनो मामेव परमेश्वरमुपाश्चिताः । केवळज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः । बह्योऽनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव च परमात्मविषयं तपस्तेन ज्ञानतपसा पूता परा शुद्धिं गता सन्तो मद्भावमीश्वरभाव मोक्षमागताः समनुप्राप्ताः । इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इत्यस्य छिङ्ग ज्ञानतपसेति

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पुनर्भगवतो वास्तव जन्म साधुजनपरिपालनादि चान्यसैव कर्म क्षत्रियसेति विवश्यते तदा तस्वापरिज्ञानप्रयुक्तो जन्मादि ससारो दुर्वार स्यादिति भाव ॥ ९ ॥ सप्रति प्रस्तुतमोक्षमार्गस्य नूतनत्वेनाव्यवस्थितत्वमाशङ्का परिहर्मति नेष इति । मन्मयत्वस्य मद्भावगमनेनापौनरुत्तय दर्शयति—ब्रह्मविद् इति । आत्मनो भिन्नत्वेन भिन्ना भिन्नत्वेन वा ब्रह्मणो वेदन व्यावतंयति—ईश्वरेति । अभेददर्शनेन समुचित्य कर्मानुष्ठान प्रस्राचष्टे—मामेवेति । सद्भुपाश्रयत्वमेव विशवयति—केवलेति । मामुपाश्रिता इति केवलज्ञाननिष्ठत्वमुक्त्वा ज्ञानतपसा पूता इति किमर्थं ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

मामेति मामेव प्राप्नोति । एतेन भगवतो जन्मानि कर्माणि च भगवत्प्राप्तिकामेन गेयानीति दर्शितम् ॥ ९ ॥ एतस्यापि भगवत्प्राप्तिक्रारेमाह —वीतेति । रागो विषयेषु प्रीति , भय खोच्छेदाशङ्का, क्रोध स्वपरपीडाहेतुरभिज्वलन, ते त्रयो वीता येभ्यस्ते वीतरागभयक्रोधा । अतएव मन्मया मदेकप्रधाना । कि जारिणी यथा जारमपि भर्तार चाश्रिता योगक्षेमार्थं तद्वन्नत्याह । मामुपाश्रिता ज्ञानतपसा ज्ञानमय तप आलोचन मम जन्मकर्मणो स्वरूपस्य च निरन्तर चिन्तन 'यस ज्ञानमय तप ' इति श्रुतिप्रसिद्ध ज्ञानतपस्तेन पूता सन्तो मद्भाव मत्तादात्म्य प्राप्ता इत्यर्थ । अध्यस्दनीव्यारया।

र्थंत शुद्धसिच्चानन्दघनरूपलाज्ञानेन तदपनुण अजस्यापि मायया जन्मानुकरणमकर्तुरिप परानुप्रहाय कर्मानुकरणमित्येष यो वित्त स आत्मनोऽपि तत्त्वस्फुरणात् स्वक्ला देहिमम पुनर्जन्म नैति, किंतु मा भगवन्त वासुदेवमेव सिच्चिदानन्दघनमेति । ससारान्मुच्यत इस्यर्थ । हे अर्जुन ॥ ९ ॥ मामेति सोऽर्जुनेत्युक्त तत्र स्वस्य सर्वमुक्तप्राप्यतया पुरुषार्थल अस्य मोक्षमा- र्गस्यानादिपरपरागतल च दर्शयति—रागस्तत्फल तृष्णा, सर्वान्विषयान्परिस्यज्य ज्ञानमार्गे कथ जीवितव्यमिति त्रासो भयम्, सर्वविषयोच्छेदकोऽय ज्ञानमार्गे कथ हित स्यादिति देष कोध, त एते रागभयकोधा वीता विवेकन विगता येभ्यस्ते वीतरागभयकोधा शुद्धमत्त्वा मन्मया मा परमात्मान तत्पदार्थ लपदार्थामेदेन साक्षात्कृतवन्त मदेक- चित्ता वा मामुपाश्रिता एकान्तप्रेमभक्सा मामीश्वर शरण गता बह्वोऽनेके ज्ञानतपसा ज्ञानमेव तप सर्वकर्मक्षयहेतु- खात् । 'निह ज्ञानेन सहश पवित्रमिह विद्यते' इति हि वक्ष्यित तेन पूता क्षीणसर्वपापा सन्तो निरस्ताज्ञानतत्कार्यमला । ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

मुच्यत इति सूचयति ॥ ९ ॥ अस्य मोक्षमार्गस्याधुनिकल वारयति—वीतेति । रागो विषयेषु रज्ञनात्मकश्चित्तवृत्तिविशेष विषयत्यागाज्ञाशाच भयम्, विषयप्राप्तौ विष्नकर्तृषु ताटनाकोशनादिकर्तृषु च को । वीता विगता रागादयो येभ्यस्ते अतएव मन्मया ईश्वराभेददर्शिन । कर्माचुष्ठानसहभाव वारयति । मामेव परमेश्वरमुपाश्रिता । केवलज्ञाननिष्ठा इत्यर्थ । तिष्ठष्रस्य मोक्षोपदेशादिति न्यायात् इतरकर्मानपेक्षा । केवलज्ञाननिष्ठा मुच्यन्त इति ज्ञापयन् विश्वनिष्ठि । बहवोऽनेके ज्ञानमेव तप तेन पूता परा शुर्दि गता पूर्वेषामधाना नाशादुत्तरेषामसबाधाच 'तदिधगम उत्तरपूर्वाधयोरश्चेषविनाशौ तद्यपदेशात्' इति न्यायात् । मद्भाव ब्रह्मभाव मोक्ष प्राप्ता । यत्तुं मन्मया मदेकचित्ता मामुपाश्रिता एकान्तभक्त्या मामीश्वरं शरण गताः सन्तो मत्र-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

परानुमहार्थमेवेति यो वेत्ति स देहाभिमान त्यक्ता पुनर्जन्म नैति न प्राप्तोति किंतु मामेव प्राप्तोति ॥ ९ ॥ कथ जन्मकर्मश्चानेन स्वत्प्राप्ति स्यादिलत्राह—वीतरागेति । अह शुद्धसत्त्वावतारैर्धमैपरिपालन करोमीति मदीय परमकारुणिकत्व शाला वीता विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते विक्षेपामावात् । मन्मया मदेकचित्ता भूत्वा मामेवोपाश्रिता सन्तो मत्प्रसादलभ्य यदात्मश्चान च तपश्च तत्परि७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्याः ।

प्रश्चया स्वस्वातइयशक्त्यारञ्च न कर्मिभ । कर्मापि दिव्य फलदानासमर्थत्वात् । यश्चैवमेतत्तत्त्व वेत्ति आत्मन्यप्येवमेव मन्यते सोऽवद्दय भगमद्वासुदेवतत्त्व जानाति ॥ ८ ॥ ९ ॥ वीतेति । तथाचैव विदन्त मन्मयत्वात्परिपूर्णेच्छत्वात्क्रोधादिरहिता निष्फल कर्म करणीये

# ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वदाः॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विशेषणम् ॥ १० ॥ तव तर्हि रागद्वेषौ स्त', येन केभ्यश्चिदेवात्ममादं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इत्यु-च्यते—ये यथेति । ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव तत्फलदानेन भजाम्यनुगृह्याम्यहमित्येतत् । तेषा मोक्ष प्रत्यनर्थित्वाद् । नह्येकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्व च युगपत्संभवति । अतो ये फलार्थितस्तान्फलप्रदानेन, ये यथोक्तकारिणस्त्वफलार्थनो मुमुक्षवश्च

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पुनरुच्यते तत्राह—इतरेति ॥ १० ॥ ईश्वर सर्वेभ्यो भूतेभ्यो मोक्ष प्रयच्छति चेत्प्रागुक्तविशेषणवैयर्थं, यदि तु केभ्यश्चिदेव मोक्ष प्रयच्छेति तस्य रागादिमत्त्वादनिश्वरत्वापिति शङ्कते—तत्र तहींति । ये मुमुक्षवस्तेभ्यो मोक्षमीश्वरो ज्ञानसपादनद्वारा प्रयच्छित फलान्तरार्थिभ्यस्तु तत्तदुपायानुष्ठानेन तत्तदेव ददातीति नास्य रागद्दे-षाविति परिहरति—उच्यत इति । मुमुक्षूणामीश्वरानुसारित्वेऽपि फलान्तरार्थिना कुतस्तदनुसारित्वमित्याशङ्क्य 'फलमत उपपत्ते'रिति न्यायेन तत्फलस्येश्वरायत्तत्वात्तदनुवर्तित्वमावश्यकमित्याह—ममिति । भगवद्वचनभागिना सर्वेषामेव कैवस्यमेकस्प किमिति नानुगृह्यते तत्नाह—तेषामिति । अभ्युद्यनि श्रेयसार्थित्व प्रार्थनावैचित्र्यादेक स्थैव कि न स्यादित्याशङ्क्य पर्यायेण तदनुपपत्ति साधयति—नहीति । मुमुक्षूणा फलार्थिना च विभागे स्थिते सत्यनुप्रहिति । क्षस्रकृत्वभाग फलितमाह—अत इति । फलप्रदानेनानुगृह्णामीति सबन्ध । नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठायिनामेव फलार्थित्वाभावे सति मुमुक्कुत्वे कथ तेष्वनुप्रह स्थादिति तत्राह—ये यथे केति । ज्ञानप्रदानेन भजागीत्युत्तरत्र ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्थरी)।

॥ १०॥ ननु साध्वसाध्वोस्नाणविनाशौ कुर्वतस्तव वैषम्यनैर्घृण्ये स्तोऽत किं तवासदादितुल्यस जन्मकर्मस्वरूपाणां चिन्तनेनेत्याशङ्क्याह—ये यथेति । ये मनुष्या मा सर्वशरीरस्थ यथा येन प्रकारेण शत्रुत्वेन मित्रत्वेन वा प्रपद्यन्ते प्राप्तुवन्ति तास्तेनैव प्रकारेणाह्मपि मजाम्यनुसरामि । येतु मम वर्त्म भक्तिध्यानप्रणिधानात्मकमनुवर्तन्ते तान्ममात्म४ मधस्वनीव्याख्या ।

मद्भाव मद्भूपल विद्युद्धसिच्दानन्द्घन मोक्षमागता अज्ञानमात्रापनयेन मोक्ष प्राप्ता । ज्ञानतपसा पूता जीवन्मुक्ता सन्तो मद्भाव मद्भिषय भाव रलाख्य प्रेमाणमागता इति वा । 'तेषा ज्ञानी निल्युक्क एकमिकिविधिष्यते' इति हि वक्ष्यति ॥ १० ॥ नतु ये ज्ञानतपसा पूता निष्कामास्ते लद्भाव गच्छन्ति ये लपूता सकामास्ते न गच्छन्तीति फलदातुस्तव वैषम्यनैष्टृण्ये स्थातामिति नेलाह —ये आर्ता अर्थाथिनो जिज्ञासवो ज्ञानिनश्च यथा येन प्रकारेण सकामतया निष्कामतया च मामीश्चर सर्वेफलदातार प्रपद्यन्ते भजन्ति तास्त्रथैव तदपेक्षितफलदानेनैव भजाम्यनुगृह्णाम्यहम् । न । यदुच्यते सर्वज्ञ-स्थायस्य सर्वेकार्यविपर्ययेण तत्रामुमुक्षूनार्तानर्थाथिनश्चार्तिहरणेनार्थदानेन चानुगृह्णामि । जिज्ञासून् 'विविदिषन्ति यज्ञेन' इत्यादिश्चितिविहितनिष्कामकर्मानुष्ठातृन् ज्ञानदानेन, ज्ञानिनश्च मुमुक्षून् मोक्षदानेन, न लन्यकामायान्यह्दामील्यर्थ । नतु ५ साध्योक्कर्षदीपका ।

सादलभ्य यदात्मज्ञान तपश्च तत्परिपाकहेतु खधर्मस्तयो । द्वन्द्वैकवद्भाव । तेन पूना शुद्धा निरस्ताज्ञानतत्कार्यमला मद्भाव सायुज्य प्राप्ता इति । तत्रेद बोध्यम् मन्मयशब्दार्थसागे कारणाभावात्तच्छब्दार्थानुरोधेन मामुपाश्रिता इस्यसापि भाष्योक्तस्याख्यानमेव सम्यगिति । यदिष यदात्मज्ञान चेसादि, तदिष न । समुच्चयप्रसङ्गात् । यत्तुं मद्भाव मद्धिषय भाव रस्याख्य प्रेमाणमागता इति वेति, तिचन्त्यम् । सक्ता देहमिस्यादिपूर्वप्रन्थानुगुण्याभावप्रसङ्गात् ॥ १० ॥ एव स्वस्मिन्प्रसक्ता रागद्वेषौ वारयति य इति । ये यथा येन प्रकारण यदर्थ मोक्षाथमर्थार्थमार्तिनिश्चत्यर्थं ज्ञानार्थं च मा प्रपद्यन्ते भजन्ति तास्तयेव तत्तत्फलप्रदानेनाह समस्तफलप्रदाता परमेश्वरो भजाम्यनुगृह्णामि । ये मनुष्या यत्फलार्थितया यस्मिन्कमण्यधिकृता इन्द्रादिदेवतान्तर यज्ञ ते सर्वश सर्वप्रकारेण प्रश्चतास्त मनेव सर्वात्मनस्तरकर्मात्मक वर्त्म मार्गमनुवर्तन्ते । येर्तुं ये मनुष्या

ह शीषरीव्याख्या ।

पाकहेतु स्वधमेत्तयो । इन्द्रैकवद्भाव । तेन ज्ञानतपता पूता शुद्धा निरस्ताक्षानतत्कार्थमला सन्तो मद्भाव मत्सायुज्य प्राप्ता बहुव नत्वधुनैव प्रवृत्तोऽय मद्भक्तिमार्ग इत्यर्थ । तदेव 'तान्यह वेद सर्वाणि' इत्यादिना विद्याविद्योपाधिभ्या तत्त्वपदाधावीश्वरजीवी प्रद्र-इथेश्वरस्य चाविद्यामावेन नित्यशुद्धत्वाज्ञीवस्य चेश्वरप्रसादल्ब्यक्षानेनाक्षानिवृत्ते शुद्धस्य सत्रश्चिदशेन तदैवयमुक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ १०॥ ननु तिहै कि त्वय्यपि वैषम्यमस्ति, यसादेव त्वदेकशरणानामेवात्मभाव ददासि नान्येषा सकामानामित्यत आह—ये स्थाति । यथा येन प्रकारण सकामत्तया निष्कामत्या वा ये मा भजन्ति तानह तथैव तदपेक्षितफल्दानेन भजान्यनुगृक्षामि, नतु

१ मञ्जसूदन २ नीछकण्ठः स्व गी० २५

# काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ १२॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

तान्ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो मुमुक्षवश्च तान्मोक्षप्रदानेन, तथार्तानार्तिहरणेनेत्येवं यथा प्रपद्यन्ते ये तांस्तथैव भजामीत्यर्थः। न पुना रागद्वेषनिमित्त मोहनिमित्तं वा किन्द्रज्ञामि। सर्वथापि सर्वावस्थस्य ममेश्वरस्य वर्त्म मार्गमनुवर्तन्ते मनुष्याः। यत्फलार्थितया यिसन्कर्मण्यधिकता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते। हे पार्थ, सर्वशः सर्वप्रकारे। ॥११॥ यदि तवेश्वरस्य रागादिदोषाभानवात्सर्वप्राणिष्वनुजिन्धाया तुल्याया सर्वफलप्रदानसमर्थे च त्विय सति वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानेनैव मुमुक्षवः सन्तः कसात्वामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्त इति ग्रुणु तत्र कारणं—काङ्कन्त इति। काङ्कन्तोः

#### २ आन दगिरिव्यारया।

सबन्ध । सन्ति केचित्यक्तसर्वकर्माणो ज्ञानिनो मोक्षमेवापेक्ष्यमाणासेष्वनुग्रह्मकार प्रकटयति—ये ज्ञानिन इति । केचिदार्ता सन्तो ज्ञानिद्दिम्भावन्तररहिता भगवन्तमेवार्तिमपहर्तुमनुवर्तन्ते तेषु भगवतोऽनुग्रहिवशेष दर्शयति—तथेति । पूर्वार्धव्याख्यानमुपसहरति—इत्येविसिति । भगवतोऽनुग्रहे निमित्तान्तर निवारयति—न पुनरिति । फलार्थिते मुमुक्षुत्वे च जन्तूना भगवदनुसरणमावद्यकिमत्युत्तरार्धं विभजते—सर्वथापीति । सर्वावस्थत्व तेन तेनात्मना परस्यवेश्वरस्यावस्थान, मार्गो ज्ञानकर्मेलक्षण । मनुष्यप्रहणादितरेषामीश्वरमार्गोनुवर्तित्वपर्युदास स्वादिन्त्याशङ्काह—यत्पलेति । सर्वप्रकारेर्मम मार्गमनुवर्तन्त इति पूर्वेण सबन्ध ॥ ११ ॥ अनुप्राद्याणा ज्ञानकर्माननुरोधेन भगवता तेष्वनुप्रहिष्धानात्तस्य रागद्वेषौ यदि न भवतस्ति तस्य रागाद्यमावादेव सर्वेषु प्राणिष्वनुप्रहेच्छा तुस्या प्राप्ता, नच तस्या सत्यामेव फलस्याल्पीयस सपादने सामर्थ्यं नतु भगवतो महतो मोक्षाल्यस्य फलस्य प्रदानेऽशक्तिरिति युक्तमप्रतिहतज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमतस्तव सर्वफलप्रदानसामर्थ्यात्, तथाच यथोक्तानुजिष्क्षया सत्या विये च यथोक्तसामर्थ्यवित सित सर्वे फल्गुफलाद्भयुद्याद्विमुखा मोक्षमेवापेक्षमाणा ज्ञानेन त्वामेव किमिति न प्रतिपद्यत्विति चोदयति—यदीति । मोक्षापेक्षाभावात्तदुपायभूतज्ञानादिष वैमुख्याद्वगव्याह्यभावे हेतुमभिद्धान

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

भूतास्तथैव सर्वश सर्वें. प्रकारेरनुवर्तेऽह्मिति योजना । ततश्च महिम्बभूते प्राणिजाते यथा य. प्रीति द्वेष वा करोति तिसन्प्रतिबिम्बभूतेऽह्मिप तथैव प्रीतिं द्वेष च करोमि । बिम्बप्रजापिरभवौ प्रतिबिम्बे एव सक्तामतोऽतो न मम वैषम्यनैर्घृण्ये स्त । तसात् श्रेयोर्थिना सर्वस्य कल्याणायैव यितत्व्यमिति भाव । भाष्ये तु ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन आर्ता जिज्ञासवोऽर्थार्थिनो ज्ञानिनो वा प्रतिपद्यन्ते तास्तथैव पीडापिरहारेण ज्ञानदानेन अर्थदानेन मोक्षदानेन वाऽनुगृह्णामि । सर्वथा ते ममैव वर्त्मानुवर्तन्त इति अन्यदेवतामक्ता इति चैतद्याचक्षते ॥ ११ ॥ काह्यन्त इति । हि यसात् मानुषे लोके कर्मसिद्धि काम्यकर्मफल पुत्रपश्चादिक क्षिप्र भवति नतु निष्कामकर्मजा

४ मधुसूदनीव्याख्या।

तथापि खमक्तानामेव फल ददासि नलन्यदेवभक्तानामिति वैषम्य स्थितमेवेति नेलाह—मम सर्वात्मनो वासुदेवस्य वर्त्म भजनमार्गं कर्मज्ञानलक्षणमनुवर्तन्ते । हे पार्थं, सर्वश सर्वप्रकारेरिन्द्रादीनप्यनुवर्तमाना मनुष्या इति कर्माधिकारेण 'इन्द्र मित्र वरुणमिमाहु ' इलादिमन्त्रवर्णात् 'फलमत उपपत्ते ' इति न्यायाच सर्वरूपेणापि फलदाता भग-वानेक एवेल्थर्थं । तथाच वक्ष्यति 'येऽप्यन्यदेवताभक्ता' इलादि ॥ १९॥ ननु लामेव भगवन्त वासुदेव किमिति सर्वे न ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

मा सर्वशरीरस्थ यथा येन प्रकारेण शत्रुलेन मित्रलेन वा प्रपद्यन्ते प्राप्नुनित तास्तेनैव प्रकारेणाहमपि भजाम्यनुसरामि । येतु मम वर्त्म भक्तिष्यानप्रणिधानात्मक अनुवर्तन्ते तान्ममात्मभूतान् तथैव सर्वश्च सर्वप्रकारे अनुवर्तेऽहमिति वर्णयन्ति तैस्लर्थान्तर वर्णनीयमिति व्ययन्ति मामुपाश्रिता यजन्त इति पूर्वेत्तरप्रन्थानुसारी प्रपद्यन्ते भजामीलनयोर्थथाश्रुतार्थ परिलक्त ।
एतेन ममेलादिक्षिष्टकल्पनापि प्रत्युक्ता । इतरमजुष्या अपि मम वर्त्मानुवर्तन्ते लया तु मत्सवनिधनापि मदनुवर्तन न कियत
इललाश्चर्यमिति योतयन्नाह—पार्थेति ॥ ११॥ ननु वासुदेव सर्वमिति ज्ञानार्थं सर्वे लामेव कृतो नानुवर्तन्त इलाहाङ्का मम

६ श्रीघरीव्याख्या।

ये सकामा मा विद्यायेन्द्रादीनेव भजन्ते तानद्यमुपेक्ष इति मन्तव्यम् । यत सर्वश्च सर्वप्रकारेरिन्द्रादिसेवका अपि ममैव वर्तमे भजन-मार्गमनुवर्तन्ते । इद्रादिरूपेणापि ममैव सेव्यत्वात् ॥ ११ ॥ तिहं मोक्षार्थमेव किमिति सर्वे त्वा न भजन्तीत्यत आद्—काङ्कान्त ७ अभिनवगुराचार्यव्यास्या

कुर्याणा बहुवी मत्स्वरूपमवाहाः ॥ १० ॥ यतः ये यथा मामिति । काङ्क्षुन्त इति । ये यथैव बुद्ध्या मामाश्रयन्ते ता-प्रति तदेव स्वरूपमह

# चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

ऽभीष्सन्तः कर्मणा सिद्धं फलनिष्पत्तं प्रार्थयन्तो यजन्त इहासिंहोके देवता इन्द्राइयाद्याः, 'अथ योऽन्या देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमसीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्' इति श्रुतेः। तेषा हि भिन्नदेवतायाजिना फलाकाङ्क्षिणा क्षिप्रं शीघ्र हि यसान्मानुषे लोके मनुष्यलोके हि शास्त्राधिकार । क्षिप्र हि मानुषे लोक इति विशेषणाद्न्येष्वपि कर्मफलसिद्धं दर्शयति भगवान् । मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माणीति शेष, तेषा वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणा फलसिद्धि क्षिप्र भवति । कर्मजा कर्मणो जाता ॥ १२ ॥ मानुष एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो नान्येषु लोकेष्वित नियम किनिसित्त इति, अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या मम वर्त्मानुवर्तन्ते सर्वश इत्युक्त कसान्त्युनः कारणान्नियमेन तवैव वर्त्मानुवर्तन्ते नान्यस्थेत्युच्यते—चातुर्वर्ण्यमिति। चातुर्वर्ण्यं चत्वार एव

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

समाधते—श्रुण्वित । कर्मफलसिद्धिमिच्छता किमिति मानुषे लोके देवतापूजनमिच्यते तत्राह—क्षिप्र हीति । कर्मफलसप्त्यर्थिना यष्ट्रयष्ट्यविभागदिर्शना तहर्शने कारणमात्मज्ञानमिस्पत्र बृहदारण्यकश्चितमुदाहरति—अथिति । अविद्याप्रकरणोपक्रमार्थमथेत्युक्तम् । उपासन भेददर्शनमिस्पन् कारणमात्माज्ञान न तत्रेति दर्शयति—नेति । यथास्म दादीना हलवहनादिना पञ्चरपकरोत्येवमज्ञो देवादीना यागादिभिरूपकरोतीत्याह—यथेति । किमिति ते फलाकाद्विणो भिन्नदेवतायाजिनो ज्ञानमार्ग नापेक्षन्ते तत्रोत्तरार्थमुत्तरत्वेन योजयति—तेपामित्यादिना । यसाद्यथोक्तानामधिकारिणा कर्मप्रयुक्त फल लोकविशेषे झटिति सिध्यति तस्मात्तेषा मोक्षमार्गादिस्त वैमुख्यमित्यर्थ । मानुष्लोकविशेषण किमथैमित्याक्ष्म्याह—मनुष्यलोके हीति । लोकान्तरेषु ति कर्मफलसिद्धिनांस्तात्याञ्च क्षिप्रविशेषणस्य तात्पर्यमाह—क्षिप्रमिति । क्षत्रिकर्मफलसिद्धिरविलम्बेन भवत्यन्यत्र तु विलम्बेनेति विभागे को हेतुरित्याशङ्क्य सामग्री-भावाभावाभ्यामित्याह—मानुष इति। मनुष्यलोके कर्मफलसिद्धे शैष्ट्यात्तद्मिमुखाना ज्ञानमार्गवैमुख्य प्रायिकमित्यु पसहरति—तेषाभिति ॥ १२ ॥ मनुष्यलोके चातुर्वर्ण्यं चातुराश्रम्यमित्यनेन द्वारेण कर्माधिकारनियमे कारण पृच्छिति—मानुष एवेति । आदिशब्देनावस्थाविशेषा विवक्ष्यन्ते । प्रकारान्तरेण वृत्तानुवादपूर्वक चोद्यमुत्थापयित—अथवेसानुष एवेति । आदिशब्देनावस्थाविशेषा विवक्ष्यन्ते । प्रकारान्तरेण वृत्तानुवादपूर्वक चोद्यमुत्थापयित—अथवे-

चित्तशुद्धि । अतो ये कर्मणा सिद्धिं फल इहैव क्षिप्र काङ्क्षनत काङ्कमाणा देवता इन्द्रादीन्यजनते तेऽिप ममैव वर्त्मानुवर्तन्त इति पूर्वेणान्वयः । वक्ष्यति च 'येऽप्यन्यदेवताभक्ता ' इत्यादि ॥ १२ ॥ अन्यदेवताभक्ता अपि कस्मान्युन कारणात्तवैव वर्त्मानुवर्तन्ते नान्यसेत्यत आह—चातुर्वण्यमिति । चतुर्णा वर्णाना हित चातुर्वर्ण्यम् ।

४ मधुस्द्रनीव्यारया।
प्रपद्यन्त इति तत्राह्—कर्मणा सिद्धिं फलनिप्पत्तिं काङ्क्ष्मन्त इह लोके देवता देवानिन्द्राप्त्यायान्यजन्ते पूजयन्ति अज्ञानप्रतिहतलान्नतु निष्कामा सन्तो मा भगवन्त वासुदेविमिति शेप । कस्मात् । हि यस्मात् इन्द्रादिदेवतायाजिना तत्फलकाङ्क्षिणा कमजा सिद्धि कर्मजन्य फल क्षिप्र शीघ्रमेव भवति मानुषे लोके । ज्ञानफल लन्त करणशुद्धिसापेक्षलान्न क्षिप्र प्रभवति । मानुषे लोके कर्मफल शीघ्र भवतीति विशेषणादन्यलोकेऽपि वर्णाश्रमधर्मव्यतिरेक्तकर्मफलसिद्धिर्भगवता स्विता । यतस्तत्तत्रश्चद्रफलसिद्धर्थ सकामा मोक्षविमुखा अन्या देवता यजन्तेऽतो न मुमुक्षव इव मा वासुदेव साक्षाक्त प्रपद्यन्त इत्यर्थ ॥ १२ ॥ शरीरारम्भकगुणवैषम्यादपि न सर्वे समानस्वभावा इत्याह—चलारो वर्णा एव चातुर्वेण्य ५ भाष्योक्कर्यतिषिका ।

वत्मैत्यादिविवृण्वन् तत्र कारणमाह । काङ्कन्त प्रार्थयन्त इहास्मिंहोके इन्द्राध्यादय देवता यजन्ते । हि यस्मान्मानुषे लोके काम्यकर्मजा सिद्धि फल क्षिप्र शीघ्र भवति । क्षिप्र मानुषे लोके इति विशेषणादन्येष्वपि कर्मफलसिद्धिं दर्शयति भगवान् । मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माणीति विशेष ॥ १२ ॥ कस्मात्पुन कारणात्तवैव वर्त्मानुवर्तन्ते नान्यस्थेत्यत आह । यद्वा मानुष ६ श्रीधरीव्याक्या ।

इति । कभैणा सिद्धिं फल काङ्कन्त प्रायश इह मनुष्यलोके इन्द्रादिदेवता एव यजन्ते नतु साक्षान्मामेव । हि यसात्कमैजा सिद्धि कभैज फल शीघ्र भवति नतु ज्ञानफल कैवल्यम् । दुष्प्राप्यत्वाज्ज्ञानस्य ॥ १२ ॥ ननु केचित्सकामतया प्रवर्तन्ते केचिन्निष्काम-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याण्या ।

गृक्कस्तानतुगृक्कामि । एवमेव मदीयं मार्गं मन्मया अमन्मयाश्च सवएवातुवर्तन्ते ॥ ११॥ नहि ज्योतिष्टोमादिरन्यो मार्गो मदीयेव सा तथेच्छा । इक्ष्यते हि—चातुवर्ण्यं मया सृष्टमिति । अन्यस्त्वाह जिङ्केषं छद्भ । यथाऽतिरात्रे षोडिहान गृक्कन्तीत्वत्र गृक्कीयुरित्वर्षः । एवमिहाप्यतुवर्तेरित्रिति

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

वर्णाश्चातुर्धण्यं मयेश्वरेण सृष्टमुत्पादित 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इत्यादिश्वते', गुणकर्मविभागशो गुणविभागशः कर्मविभागशश्च । गुणाः सत्त्वरजस्तमासि । तत्र सारित्रकस्य सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमस्तप इत्यादीनि कर्माणि । सत्त्वोपसर्जनरज्ञ प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्यतेज प्रभृतीनि कर्माणि । तमउपमर्जनरज्ञ प्रधानस्य वैद्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि । रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य शूद्रस्य शुश्लुषैव कर्मेत्येव गुणकर्मविभागशश्चातुर्वण्य मया सृष्टमित्यर्थः । तचेदं चातुर्वण्यं नान्येषु लोकेष्वतो मानुषे लोके इति विशेषणम् । इन्त तिहं चातुर्वण्यसर्गादेः कर्मणः कर्तृत्वात्तरुरुषु युज्यसेऽतो न त्वं

#### २ आन द्गिरिव्याख्या।

त्यादिना । प्रश्नद्वय परिहरति—उच्यत इति । वर्धि तव कर्तृत्वभोकृत्वसभवादसदादितुत्यत्वेनानीश्वरत्वमित्याशक्क्याह—तस्यति । ईश्वरत्य विषमसृष्टि विद्धानस्य सृष्टिवेषम्यनिर्वाहक कथयति—गुणेति । गुणविभागेन कमेविभागस्तेन चातुर्वर्ण्यस्य सृष्टिमेवोपदिष्टा स्पष्टयति—तन्नेत्यादिना । प्रश्नद्वयप्रतिविधान प्रकृतसुपसहरति—तन्नेद्वसिति ।
मनुष्यलोके पर वर्णाश्रमादिपूर्वके कर्मण्यधिकारस्तनेव वर्णादेरीश्वरेण सृष्टत्वान्न लोकान्तरेषु तन्न वर्णाद्यभावादिश्वरमेव
चातुर्वर्ण्याश्रमादिविभागभागिनोऽधिकारिणोऽनुवर्तन्ते तेनैव वर्णादेसह्यापारस्य च सृष्टत्वान्तदनुवर्तनस्य युक्तत्वादित्यर्थ ।
तस्यत्यादि द्वितीयभागापोद्य चोधमनुद्भवति —हन्तेति । यदि चातुर्वर्ण्यादिकर्तृत्वादीश्वरस्य प्रागुक्तो नियमोऽभिमत३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्षरी)।

गुणाश्च कर्माणि चेति गुणकर्म । द्वन्द्वैकवद्भाव । कर्माण्यग्निहोत्रादीनि । गुणाश्च द्रव्यदेवतादिरूपा । विभागश्च साधारणासाधारणविभागेन । तथाहि दानजपादिक पर्वसाधारणम् । अग्निहोत्रादिक त्रैवर्णिकस्वैव न श्रृद्दस्य । राजसूयादिक राज्ञ एव नेतरेषामिति विभागो दृश्यते । यतश्चातुर्वर्ण्य गुणकर्म मया सृष्ट ततोऽन्यदेवतानामि मदु-त्थत्वात्पुत्रशित्या पितुरिव तत्श्रीत्या ममेव तृष्तिरस्तीत्यर्थः । यद्वा गुणविभागश कर्मविभागश इति योज्यम् । तथाहि सत्त्रप्रधाना ब्राह्मणास्तेषा कर्म शार्यादिक, तमउपसर्जनरज प्रधाना ब्राह्मणास्तेषा कर्म शर्मदमादिकम्, सत्त्वोपसर्जनरज प्रधाना क्षत्रियास्तेषा कर्म शौर्यादि, तमउपसर्जनरज प्रधाना वैश्यास्तेषा कर्म शुक्ष्मवेति गुणकर्मविभागो दृश्यते तद्वा चातुर्वर्ण्यमिति खार्थे ष्यत्र् । चत्वारो वर्णा गुणकर्मविभागशो मया सृष्टा इत्यर्थ । अन्यदेवतामक्ता अपि मदुक्तकर्मकारित्वान्मद्भक्ता एवति भाव । ननु यद्येव त्य स्वसन्तितर्पणेन साज्ञाकरणेन प्रीयसे तद्र्थं च त्वया चातुर्वर्ण्य सृष्ट तहि महान्ससारी त्वमसीत्याशङ्कयाह—तस्यिति । कर्तार मायायोगात् वस्तुतोऽकर्तारम् । अत-

खार्थे ध्यम् । मयेश्वरेण सष्टमुत्पादितम् । गुणकमेविभागश गुणविभागश कमेविभागशश्च । तथाहि सखप्रधान ब्राह्मणास्तेषा च साखिकानि शमदमादीनि कमीणि । सखोपसर्जनरज प्रधाना क्षांत्रयास्तेषा च ताहशानि शौर्यतेज - प्रमृतीनि कमीणि । तमउपसर्जनरज प्रधाना वैद्यास्तेषा च कृष्यादीनि ताहशानि कमीणि । तम प्रधाना श्रद्धास्तेषा च तामसानि त्रैवर्णिकशुश्रूषादीनि कमीणीति मानुषे लोके व्यवस्थितानि । एव तर्हि विषमस्वभावचातुर्वर्ण्यसृष्ट्वेन तव वैषम्य दुर्वारमिस्याशङ्का नेस्याह—तस्य विषमस्वभावस्य चातुर्वर्ण्यस्य व्यवहारहष्ट्या कर्तारमि मा परमार्थहष्ट्या विद्य- ५ भाष्योक्कवेदीपिका ।

एव लोके वर्णाश्रमकर्माधिकारो नान्येष्विति नियम किनिमित्त इति तत्राह—चातुर्वेण्येमिति । येतु ननु च केचित्सका-मत्या वर्तन्ते केचिन्निष्कामत्येति कर्मनैचित्र्य तत्कर्तृणा ब्राह्मणादीना उत्तममध्यमादिनेचित्र्य च कुर्वतस्तव कथ वैषम्य नास्तीत्याश्रङ्काहिति तदुपेक्ष्यम् । माध्योक्तरीत्याऽब्यविहितेन सबन्धे समवति व्याहितसबन्धेनोत्थानानौचित्यात् । शरीरारम्भक-गुणवैषम्यादिप न सर्वे समानस्वभावा इत्याहेति वा । अस्मिन्पक्षे गुणकर्मविभागशश्चातुर्वेण्युमुत्पन्नमित्येतावतैव निर्वाहे मया सष्टमित्यस्य प्रयोजन चिन्त्यम् । चलार एव वर्णाश्चातुर्वेण्यम् । गुणविभागश्च कर्मविभागशश्च सलप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमदमा-दीनि कर्माणि, सलोपसर्जनरज प्रधानस्य राजन्यस्य शौर्यादीनि, तमउपसर्जनस्य राज प्रधानस्य वैद्यस्य कृष्यादीनि, रजउप-सर्जनस्य तम प्रधानस्य श्रद्रस्य त्रैवर्णिकशुश्रृषैवेत्येव गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्यं मयेश्वरेण सष्टम् । चतुर्णां वर्णाना हित चातु-वैर्ण्यम् । गुणाश्च कर्माणि चेति गुणकर्म । इन्द्रैकवद्भाव । कर्माण्यभिहोत्रादीनि गुणाश्च द्रव्यदेवतारूपा विभागश साधारणा-

#### ६ श्रीघरीज्याख्या।

तयेति कर्मवैचित्र्यम्, तत्कतॄणा च ब्राह्मणादीनामुत्तममध्यमादिवैचित्र्य कुवतस्तव कथ वैषम्य नास्तीत्याशङ्काह—चातुर्वण्यमिति । चत्वारो वर्णा एव चातुवण्यम् । स्वार्थे व्यव्प्रत्यय । अयमर्थ —सत्वप्रधाना ब्राह्मणास्त्रेषा शमदमादीति कर्माणि, सत्वरण -

१ नीलकंण्ठ २ मधुसूद्नः.

## न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते॥ १४॥

१ श्रीमञ्चाकरभाष्यम् ।

नित्यमुक्तो नित्येश्वर इति । उच्यते । यद्यपि मायासंच्यवहारेण तस्य कर्मण कर्तारमपि सन्तं मा परमार्थतो विद्यकर्तारम् अतपवाव्ययमसंसारिण च मा विद्धि ॥ १३ ॥ येषा तु कर्मणां कर्तार मा मन्यसे परमार्थतस्तेषामकर्तेवाहं यतः—नेति । न मा तानि कर्माणि छिम्पन्ति

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्ति विद्वषयस्थ्यादेस्तिश्वष्ट्यापारस्य च धर्मादेनिंवर्तकत्वात्तरफलस्य कर्तृगामित्वात् कर्तृत्वभोकृत्वयोस्त्विय प्रसङ्गात् नित्यमुक्तत्वादि ते न स्यादित्यर्थ । मायया कर्तृत्व परमार्थतश्चाकर्तृत्वमित्यभ्युपगमान्नित्यमुक्तत्वादि सिध्यतीत्युक्तरमाह—उच्यत इति । मायावृत्यादिसव्यवहारेण चातुर्वण्यादेस्तत्कर्मणश्च यद्यपि कर्ताह तथापि तथाविध मा परमार्थतोऽकर्तार विद्विति योजना । अकर्तृत्वादेवाभोकृत्वसिद्धिरित्याह—अतप्रवेति ॥ १३ ॥ इश्वरस्य कर्तृत्वभोकृत्वयोर्वस्तुतोऽभावे कर्मतत्फलसबन्धवेषुर्यं फलतीत्याह—येषा त्विति । कर्मतत्फलसस्पर्शेश्चन्यमीश्वर पश्चतो दर्शनानुरूप फल दर्शयति—न मामिति । तानि कर्माणीति येषा कर्मणामह कर्ता तवाभिमतस्तानीति यावत् । ३ नीककण्डव्यार्या (चत्रधरी)।

एवाव्ययमविकारिणम् ॥ १२ ॥ ननु कर्तुरिष कथमकर्तृत्वमत आह — न मामिति । कर्मलेपोऽिष कुतो नास्ती-त्यत आह — न मे इति । य कर्तृत्वाभिमानी स लिप्यते यस्तु फलेच्छु स एवात्मन कर्तृत्व ननुत इति फले-४ मधस्त्रनीन्याक्या ।

कर्तारमव्यय निरहकारलेनाक्षीणमहिमानम् ॥ १३ ॥ कर्माणि विश्वसर्गादीनि मा निरहकारत्वेन कर्तृत्वाभिमानहीन भगवन्त न लिम्पन्ति देहारम्भकत्वेन न बध्नन्ति । एव कर्तृत्व निराकृत्य भोक्तृत्व निराकरोति — न मे ममाप्तकामस्य कर्म फल्ले स्पृहा तृष्णा । 'आप्तकामस्य का स्पृहा' इति श्रुते । कतृत्वाभिमानफलस्पृहाभ्या हि कर्माणि लिम्पन्ति तदभावाच मा कर्माणि लिम्पन्ति इति एव योऽन्योऽपि मामकर्तारमभोक्तार चात्मलेनाभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते । अकर्त्रात्मज्ञानेन ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

साधारणविभागेन । तथाहि दानजपादिक सर्वसाधारणम्, अप्तिहोत्रादिक त्रैविणिकस्यैव न श्रद्धस्य, राजस्यादिक राज्ञ एव नेतरे वामिति विभागो दृश्यते । यतश्रातुर्वण्यं गुणकर्म च मया स्रष्ट ततोऽन्यदेवतानामि मदुत्थलात् । पुत्रप्रीला पितुरिव तत्प्रीला ममैव तृप्तिरस्तील्यश्रेख्य विभागपदेन साकाङ्क्षण गुणकर्मणो समासस्यौच्लिसभिष्ठेलाचार्यनं प्रदर्शित इति बोध्यम्। एव तिर्हे चातुर्वर्ण्यस्य विषमस्यभावस्य स्रष्ट्रणादेस्तिष्ठिल्यापारस्य च निर्वर्तकलात्, वैषम्यस्य कर्मफलस्य कर्नृगामिलात्, कर्नृलभोक्तलयोश्र लिय प्रसङ्गात्, ससारिलादिक ते स्यादिलाशङ्क्ष्य मायया कर्नृल न वस्तुत इत्यतो निलमुक्तस्य मम ससारिलस्याभाव इत्याश्र वेनाह । तस्य चातुर्वर्ण्यस्य मायिकेन व्यवहारेण कर्तारमिष मा परमार्थतोऽक्रतोर विद्धि । अतएव कर्नृलाभावादभोक्तलादिषिन्द्र्याऽव्ययमविकारिणमक्षीणमहिमानम् । अससारिणमितियावत् । आसक्तिराहिलेन अमरहितमिल्यर्थस्लयुक्त । फलासकिरहिताना जीवाना अमस्योपल्यक्षे ॥ १३ ॥ अतएवाहकाराभावात्तानि कर्माणि मा न लिम्पन्ति देहावारम्भकलेन न निवप्नन्ति । आसैक्त न कुर्वन्तील्यर्थस्तु न मे कर्मफले स्पृहेत्यनेन पौनरक्त्यमभिप्रेलाचार्यैन दिशित । मे मम कर्मफले स्पृहा नृष्णा आसिक्तास्ति । अतोऽपि मा कर्माणि न लिम्पन्तीलेतत् । यत्तुं नतु कर्नुरि कथमकर्नृल्यत् आह—न मासिति । कर्मलेगोऽपि कृतो नास्तीलत आह—न मे इति । य कर्नृलामिमानी स लिप्यते । यद्ध फलेच्छ स एवात्मन कर्नृल मन्यत इति । फलेच्छाभावादकर्ताऽकर्नृलाच न लिप्यत इति तिबन्त्यम् । कर्नृलामिनवेशस्य फलासकेश्र बन्धकतयोक्तवेनात्रान्यथावर्णनस्या नौचित्यात् । फलेच्छारहितस्य मुमुक्षोस्तावतैवाकर्नृलापत्त्या निर्वेपलेन ज माभावप्रसङ्ख्या । मा कर्माणि न लिम्पन्ताति क्रिक्तस्य मुमुक्षोस्तावतैवाकर्तृलापत्त्या निर्वेपले ज माभावप्रसङ्ख्या । मा कर्माणि न लिम्पन्ताति परात्माभिक्तस्य मे कर्तेल वर्षकरेल स्पृहा च नास्तीति स कर्मभिन्ते निवध्यते । देहादिन्यक्या ।

प्रधाना क्षत्रियास्तेषा च शौर्ययुद्धादीनि कर्माणि, रजस्तम प्रधाना वैद्यास्तेषा कृषिवाणिज्यादीनि कमाणि, तम प्रधाना चूद्रास्तेषा च त्रैवर्णिकशुश्रृषादिकर्माणीत्येव गुणाना कर्मणा च विभागश्चातुवर्ण्य मयैव सृष्टमिति । सत्यम् । तथाप्येव तस्य कर्तारमि फळतोऽकतारमेव मा विद्धि । तत्र हेतु । अव्ययमासक्तिराहित्येन अमरहित नाशादिरहितम् ॥ १३ ॥ तदेव दर्शयन्नाह्—न मामिति ।
कर्माणि विश्वसृष्ट्यादीन्यपि मा न लिम्पन्ति आसक्त न कुवन्ति । निरहकारत्वात् । आप्तकामत्वेन मम कर्मफले रपृहाभावाच मा न

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । माजुषे एव लोके भोगापवर्गलक्षणा सिद्धिर्नान्यत्रेति ॥ १२॥ चातुवर्ण्यमिति । न मा कर्माणीति । एव ज्ञात्वा कृत कमेति । मम किल कथ-

अध्यायः ४

# एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिष मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मेव तस्मान्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

देहाचारम्भकत्वेनाहकाराभावात्। नच तेषा कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा। येषां तु संसारिणामह कर्तेत्यभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान्कर्माणि लिम्पन्तीति युक्त तदभावात्र मां कर्माणि लिम्पन्तीति, एव योऽन्योऽपि मामात्मत्वेनाभिजानाति नाहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहेति स कर्मभिनं वध्यते। तस्यापि न देहाचारम्भकाणि कर्माणि भवन्तीत्यर्थः॥ १४॥ नाह कर्ता न मे कर्मफले स्पृहेति—एवमिति। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरप्यतिकान्तेर्मुमुक्षुभिः, कुक तेन कर्मेव त्वं न तृष्णीमासनं नापि संन्यासः कर्तव्यस्तसात्वं पूर्वैरप्यनुष्ठितत्वाच्यनात्मज्ञस्वं तदात्मशुद्धार्थं तत्त्वविचेन छोकसम्बहार्थं पूर्वैर्जनकादिभि पूर्वतर कृतं नाधुनातन कृत निवैतितम्॥१५॥ तत्र कर्म चेत्कर्तव्य

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

देहेन्द्रियाद्यारम्भकत्वेन तेषा कर्मणामीश्वरे सस्पर्शाभावे तस्य तत्कारणावस्थायामहकाराभाव हेतु करोति—अहंका राभावादिति । कर्मफळतृष्णाभावाद्येश कर्माणि न लिम्पन्तीत्याह—नचेति । उक्तमेव प्रपञ्चयति—येषा त्विति । तद्भावात्कर्मस्वह कर्तेत्यभिमानस्य तत्फलेषु स्पृहायाश्चाभावादित्यर्थ । ईश्वरस्य कर्मनिलेंपेऽपि सेन्नज्ञस्य किमायाविमत्याशङ्क्योत्तरार्थं व्याच्छे—इत्येविमति । अभिज्ञानप्रकारमभिनयति—नाहिमति । ज्ञानफल कथ्यति—स कर्मपिरिति । कर्मासवन्ध विदुषि विशदयति—तस्यापीति ॥ १४ ॥ तव कर्मतत्फलसवन्धाभावे तथा ज्ञानवतश्च तदसवन्धे ममापि कि कर्मणेत्याशङ्क्य कर्मणि कर्तृत्वाभिमान तत्फले स्पृहा चाकृत्वा मुमुक्षुवन्त्वया कर्म कर्तव्यमेवेत्याह—नाहिमत्यादिना । नाह कर्तेत्यवमादि एवमा परामृश्यते, तेन प्रवृधुमुक्षुभि रनुष्ठितत्वेन हेतुनेत्यर्थ । कर्मवेत्येवकारार्थमाह—नेत्यादिना । त्वशब्दस्य कियापदेन सबन्ध । तस्मादित्युक्तमेव स्फुटयति—पूर्वेरिति । यदुक्त कि मम कर्मणेति तन्न त्वमज्ञो वा तत्त्वविद्वा । यद्यज्ञस्तदा चित्तशुद्धर्थं कुरु कर्मेत्याह—यदीति । दितीय प्रत्याह—तत्त्वविदिति । कुरु कर्मेति सबन्ध । पूर्वेर्मृदेराचरितमित्येतावता किमिति विवेकवता मया तत्कर्तव्यमित्याशङ्काह—जनकादिमिरिति । ते तावदेव सपाद्य कर्म कृतवन्तो न तदिदानी-मप्रामाणिकत्वादनुष्ठेयमित्याशङ्क्याह—पूर्वेतरिमिति ॥ १५ ॥ कर्मविशेषणमाक्षिपति—तन्निति । मनुष्यलोक

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)। च्छाभावादकर्ता अकर्तृत्वाच न लिप्यतेऽय इति मा योऽभिजानाति स कर्मफलस्पृहात्यागात्कर्मभिन नध्यते ॥ १४ ॥ एतदेव शिष्टाचारप्रदर्शनपूर्वक ग्राहयति—एवं ज्ञात्वेति । पूर्वतर वेदोक्तत्वान्नत्वधुना केनचित्कल्पितमित्यर्थः ।

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

मुच्यत इत्यर्थ ॥ १४ ॥ यतो नाह कर्ता न मे कर्मफले स्पृहेति ज्ञानात्कर्मभिनं वध्यते, अत एव आत्मनोऽकर्तु कर्मालेप ज्ञाला कृत कम पूर्वेरतिकान्तैरिप अस्मिन् युगे ययातियदुप्रमृतिभिर्मुमुख्यभि । तम्मात्त्वमिप कर्मेव कुरु न तूष्णीमासन नापि सन्यासम् । यद्यतत्त्ववित्तदात्मशुद्ध्यर्थ तत्त्वविचेत्नोक्षेकसप्रहार्थं पूर्वे जनकादिभि पूर्वतर अतिपूर्वे युगान्तरेऽपि

५ भाष्योत्कपदीपिका।

सबन्ध प्राप्य न संसरतीत्यर्थ । यनु मम निर्लेपत्वे कारण निरहकारत्निनस्पृहत्नादिक जानतस्तर्साप्यहकारशैथित्यादिति तिच-न्त्यम् । ईश्वरामेदसाक्षात्कारं विना कर्तृत्वादेर्मूलोन्छेदाभावेनोक्तज्ञानवतो मोक्षासभवात् । अन्यथा मूर्खाणामप्येतावज्ज्ञानवता कर्मप्र-युक्तवन्धनाभावप्रसङ्गात् ॥१४॥ नाह कर्ता न मे कर्मफले स्पृहेत्येवज्ञात्वा पूर्वरिप मुमुक्षुभिश्वित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानार्थं कर्म कृत तस्मा-रवमिप क्मैव कुरु । नापि तूरणीमासन नापि सन्यासम् । यसात्त्वतोऽपि पूर्वेर्जनकादिभि ज्ञानिभिर्लोकसप्रहार्थं अनादिसिद्धला-६ श्रीधरीव्याख्या ।

लिम्पन्तीति कि वक्तन्यम् । यत कर्मफले स्पृहाराहित्येन मा योऽभिजानाति सोऽपि कर्मिमनं बध्यते । मम निर्लेपत्वे कारण निरहका-रत्वनि स्पृहत्वादिक जानतस्त्रस्याप्यहकारादिशैथिल्यात् ॥ १४ ॥ 'ये यथा मा प्रपथन्ते' इत्यादिचतुर्मि क्षोके प्रासिक्तमीश्वरस्य वैषम्य परिह्त्य पूर्वोक्तमेव वर्मयोग प्र ख्रियतुमनुस्मारयति— एवर्मिति । अहकारादिराहिन्येन कृत कर्म वन्धक न मवतीत्येव शास्त्रा पूर्वेजनकादिभिरपि ग्रुमुक्षुमि सत्त्वशुद्धर्थं पूवतर खुगान्तरेष्यपि कृतम् । तसात्त्वमि प्रथम कर्मेव कुरु ॥ १५ ॥ तच तत्त्वविद्वि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यारया ।

माकाशकत्पस्य कर्मभिर्छेष । आकाशप्रतिमत्व कामनाभावादिस्यनेन ज्ञानप्रकारेण यो भगवन्तमेवाश्रयते । सर्वत्र सर्वदानन्द्घन परमेश्वरमेव न वासुद्दवात्परमस्ति किंचिदिति नीत्या विमृशति तस्य कि कर्मभिर्वन्ध । तस्त्राद्नयोर्बुद्धा पवित्रीकृतस्त्वमि कर्माण्यवश्यकर्तेन्यानि किं कर्म किमकर्मित कवयोऽण्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥ १६॥ कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

रवद्रचनादेव करोम्यह कि विशेषितेन पूर्वे पूर्वतर क्रतमित्युच्यते यसान्महद्वैषम्यं कर्मणि, कथ-किं कर्मेति । किं कर्म कि चाकर्मेति कवयो मेधाविनोऽण्यत्रास्मिन्कर्मादिविषये मोहिता मोह गता अतस्ते तुभ्यमह कर्माकर्म च प्रवक्ष्यामि । यज्ज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसेऽग्रुमात्ससारात् ॥१६॥ न चैतस्वया मन्तव्य, कर्म नाम देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम्, अकर्म तद्क्रिया तृष्णीमासन, कि तत्र बोद्धव्यमिति । कसादुच्यते—कर्मण इति । कर्मण शास्त्रविहितस्य हि यसाद्प्यस्ति बोद्धव्य, बोद्धव्य

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ससम्यर्थं । कर्मणि महतो वैषम्यस्य विद्यमानत्वात्तस्य पूर्वेरनुष्टितत्वेन पूर्वतरत्वेन च विशेषितत्वे तसिन्प्रवृत्तिस्तव सुकरेति युक्त विशेषणमिति परिहरति—उच्यत इति । कर्मणि देहादिचष्टारूपे लोकप्रसिद्धे नास्ति वैषम्यमिति शङ्कते—कथामिति । विज्ञानवतामपि कर्मादिविषये व्यामोहोपपत्ते सुतरामेव तव तद्विषये व्यामोहसमवात्तदपो-हार्थमाप्तवाक्यापेक्षणाद्धि कर्मणि वैषम्यमित्युत्तरमाह—कि कर्मोति । तत्ते कर्मेत्यत्राकारानुबन्धेनापि पद छेत्तव्यम् । कर्मादिप्रवचनस्य प्रयोजनमाह—यउज्ञात्वाते । तत्कर्माकर्म चेति सबन्ध । अतो मेधाविनामपि यथोक्ते विषये व्यामोहस्य सस्वादित्यर्थं । कर्मणोऽकर्मणश्च प्रसिद्धत्वात्तद्विषये न किचिद्वोद्धव्यमिति चोद्यमन्तू विरस्रति—नचेति ॥ १६ ॥ तत्र हेत्वाकाङ्क्षापूर्वकमनन्तर श्लोकमवतारयति—कस्मादित । त्रिष्विप कर्माकर्मविकर्मसु बोद्धव्यमसीति यसाहस्य सन्वादित्यर्थं । कर्मणोऽकर्मणश्च प्रसिद्धत्वात्त्वाद्वाता । त्रिष्विप कर्माकर्मविकर्मसु बोद्धव्यमसीति यसाहस्ताकाङ्क्षापूर्वकमनन्तर श्लोकमवतारयति—कस्मादित । त्रिष्विप कर्माकर्मविकर्मसु बोद्धव्यमसीति यसाहम्लिकण्डव्यास्या (चतुषरी)।

पूर्वतर प्रथमतर कृत अत्यावश्यकत्वादिति वार्थ ॥ १५॥ आवश्यकत्वेऽिष न कर्मणो गतानुगतिकत्यानुष्ठान कर्तव्य कितु 'ज्ञात्वा कर्माणे कुर्गित' इतिवचनात्कर्माश्रित किंचिद्विशेष ज्ञापयितुमुपोद्धातयति—कि कमेति । यत कर्माकर्मणी कवीनामिष दुर्निरूपे तत्तसात्ते तुभ्य कर्म अकर्म चाकारप्रश्लेषेण श्राह्मम् । ते उमे प्रवक्ष्यामि यत् द्वय ४ मञ्चस्त्रनीव्याख्या ।

कृतम् । एतेनासिन्युगेऽन्ययुगे च पूर्वपूर्वतरे कृतलादवश्य लया कर्तव्य कमेंति दर्शयित ॥ १५॥ नतु कमेंविषये कि किल्लिस्यायोऽप्यस्ति येन पूर्वे पूर्वतर कृतमिलाति निर्धाप्ति, अस्लेवेलाह—नौस्थल निक्तियेष्विप तटस्थ- वृक्षेषु गमनभ्रमदर्शनात् तथाऽदूराचक्षु सनिकृश्चेषु गच्छत्लिप पुरुषेष्वगमनभ्रमदर्शनात् परमार्थत कि कमें किवा परमार्थतोऽकभेंति कवयो मेधाविनाऽप्यत्रासिन्विषये मोहिता मोह निर्णयासामध्ये प्राप्ता । अल्पन्तदुर्निरूपलादिल्यं । तत्तसात्ते तुभ्यमह कमें अकारअलेषेण छेदादकमें च प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण सदेहोच्छेदेन वक्ष्यामि । यत्कर्माकमंखरूप ज्ञाला मोक्ष्यसे मुक्तो भविष्यस्यद्धभात्सेतारात् ॥ १६॥ नतु सर्वलोकप्रसिद्धलाद्हमेवैतजानामि देहेन्द्रियादिव्यापार कर्म तृष्णी- ५ माष्योत्कर्वदीपिका।

त्पूर्वतर कृतम् । यद्यज्ञो मुमुख्यस्व ति सत्त्यगुद्धार्थं, तत्त्वविचेत्ति लोकसमहार्थं कर्म कुर्वित्यभिप्राय ॥ १५॥ नतु कर्म कर्तव्य चेत्त्वदुत्त्भैवाहमिद कर्मेति खबुद्धा वचार्य करोमे कि पूर्वे पूर्वतरं कृतमिति विशेषितेनेत्याशक्का कर्मणि महावैषम्यस्य सत्त्वात्, तस्य पूर्वेतिस्यादिविशिषितत्वेन तव प्रशत्तिस्तिमन्यकरेत्य। शायेन कर्मणो दुर्विहेयलमाह—कि।मोति । यद्गुं तच्च तत्त्वविद्धि सह विचार्य कर्तव्य न लोकपरम्परामात्रेणेत्याहिति तिचन्त्यम् । कुरु कर्मव तस्मात्त्व पूर्वे पूवतर कृतमिति स्वयमितिविवन्धेनोक्ता पुनस्तत्रैवानिवन्ध वदत परमेश्वरस्य पूर्वोपरावरोधापत्ते । अत्रास्मिन्कर्मोदिविषये कवयो मेधाविनोऽपि मोह कि कर्म किमकर्मिति सश्य गता प्राप्ता । अत्रत्ये तुभ्यमह कर्म, अकारप्रश्लेषेणाकर्म च प्रवक्ष्यामि । यत्कर्मोदि ज्ञालाऽग्रुभात्ससारान्मोक्ष्यसे ॥ १६ ॥ नतु देहादिव्यापार कर्माकरण तृष्णीमासनामिति लोकप्रसिद्धेव ज्ञातु शक्यमिति तत्राह—कर्मण हाते । हि यसात्कर्मण ६ श्रीधरीव्याक्या ।

सह विचार्य कर्तव्य न लोकपरम्परामात्रेणेत्याह—कि कर्मेति । कि कर्म कीदृश कर्मकरणम्, किमकर्म कीदृश कर्माकरणमित्येत-सिन्नथे विनेकिनोऽपि मोहिता, अतो यज्ज्ञात्वानुष्ठाय अशुमात्ससारा मोक्ष्यसे मुक्तो भविष्यसि, तत्क्रमौकर्म च तुम्यमह प्रवक्ष्यामि शृणु ॥ १६ ॥ नतु लोकप्रसिद्धमेव कर्म देहादिव्यापारात्मकम्, अकर्म च तदव्यापारात्मकम्, अत कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोह

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । क्रुरु ॥ १३ ॥ १४ ॥ अथोज्यते करणादेव सिद्धिरिति तत्र । यत किं कर्म । कर्मणोद्यपि । कर्माकर्मणोर्विभागो सुष्परिज्ञान । तथा

िअध्यायः ४

# कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्वकर्मकृत्॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

चास्त्येव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य तथाऽकर्मणश्च तूष्णींभावस्य बोद्धत्यमस्तीति त्रिष्वप्यध्याहारः कर्तव्यो यसाद् गहना विषमा दुर्ज्ञाना, कर्मण इत्युपलक्षणार्थ, कर्मादीना कर्माकर्मविकर्मणा गतिर्याध्यात्म्य तत्त्वसित्यर्थः ॥ १७ ॥ किं पुनस्तत्त्व कर्मादेर्यद्वोद्धत्य वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातमुच्यते—कर्मणीति । कर्मणि कर्म क्रियत इति व्यापारमात्र तिस्मिकर्मण्यकर्म कर्माभावं यः पश्येदकर्मणि च कर्माभावे कर्त्तृत्व्यत्वात्प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्वस्त्वप्राप्येव हि सर्व एव क्रियाकारकादिव्यवहारोऽविद्याभूमावेव

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

दृश्याहारस्तसान्मदीय प्रवचनमर्थवदिति योजना । बोद्ध्यसद्भावे हेतुमाह—यस्मादिति । त्रितय प्रकृत्यान्यतमस्य गहनत्ववचनमयुक्तमित्याशक्क्ष्यान्यतमप्रहणस्योपळक्षणार्थत्वसुपेत्य विवक्षितमर्थमाह—कर्मादीनासिति ॥ १७ ॥ उत्तरश्लोकमाकाङ्क्षापूर्वकसुपाद्ते—कि पुनिरिति । प्रथमपादस्याक्षरोत्थमर्थं कथयति—कर्मणीत्यादिना । द्विती-यपादस्यापिशब्दमकाशितमर्थं निर्दिशति —अकर्मणि चेति । कर्माभावे य कर्म पश्यतीति सबन्ध । प्रवृत्तरेव कर्मत्वाश्चिवृत्तेस्तद्भावत्वात्तत्र कथ कर्मदर्शनमित्याशक्क्य द्वयोरि कारकाधीनत्वेनाविशेषमभित्रेत्याह—कर्तृतन्त्रत्वा दिति । प्रवृत्ताविव निवृत्ताविप कर्मदर्शनमविर्द्धमिति शेष । नतु निवृत्तेर्वस्त्वधीनत्वात् कारकनिबन्धनाभावान्न तत्र कर्मदर्शन युज्यते तत्राह—वस्त्विति । क्रियाकारकफळव्यवहारस्य सर्वस्वाविद्यावस्थायामेव प्रवृत्तत्वाद्वस्तुसस्पर्शक्रूम्यत्वाद्रवृत्तिविश्ववृत्ताविप य कर्म पश्यति स मनुष्येषु बुद्धिमानिति सबन्ध । कर्मण्यकर्माऽकर्मणि च कर्म ३ नोळकण्यव्याक्या ( वर्षुर्वरी ) ।

ज्ञात्वाऽज्ञुभात्ससारान्मोक्ष्यसे ॥ १६ ॥ एतज्ज्ञानमावश्यकमित्याह—कर्मण इति । तत्त्व बोद्धव्यमस्तीति स्थलत्र-येऽपि तत्त्वमस्तीति पदद्वयाध्याहार । कर्मण शास्त्रविहितस्य । विकर्मण प्रतिषिद्धस्य । अकर्मणस्तूष्णीमावस्य । गहना कर्मण इत्यत्र कर्मण इति त्रितयोपलक्षणम् । कर्मिविकर्माकर्मणा गतिर्याथात्म्य तत्त्र गहनम् ॥ १७ ॥ यत्कर्मादेस्तत्त्व वक्ष्यामीति प्रतिज्ञात तदाह—कर्मणीति । कर्मणि कर्माकर्मविकर्मात्मके देहेन्द्रियादिव्यापारे अविद्यया प्रत्यगात्मन्यारोपिते सति तत्त्वबुद्ध्या तत्र चलनाभावमिव य पश्येत् तथा 'चल गुणवृत्तम्' इति न्यायेन त्रिगुणात्मकेषु देहेन्द्रियादिषु नित्यकर्मवत्स्य यक्षन्द्रतारकादौ गत्यभावमिव तृष्णीभूतोऽहमिश्च न किचित्करामीत्यध्यस्ते अकर्मणि कर्माभावे कर्म तिन्नग्रहाख्य-

#### ४ मधुसूदनी याख्या।

मासनमकर्मेति तत्र कि लया वक्तव्यमिति तत्राह—हि यसात् कर्मण शास्त्रविहितस्यापि तत्त्व बोद्धव्यमस्ति । विकर्मणश्च प्रतिषिद्धस्य । अकर्मणश्च तूष्णीभावस्य । अत्र वाक्यत्रयेऽपि बोद्धव्य तत्त्वमस्तीत्यध्याहार । यसात् गहना दुर्ज्ञाना । कर्मण इत्युपलक्षणम् । कर्माकर्मविकर्मणा गतिस्तत्त्वमित्यर्थ ॥ १०॥ कीहश तर्हि कर्मादीना तत्त्वमिति तदाह—कर्मणि देहेन्द्रियादिव्यापारे विहिते प्रतिषिद्धे च अह करोमीति धर्माध्यासेनात्मन्यारोपिते नौस्थनाचलत्सु तटस्थ- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

शास्त्रविहितस्यापि तत्त्व बोद्धव्य ज्ञातव्यमितः । विकर्मणश्च प्रतिषिद्धस्य तत्त्व बोद्धव्यमितः । अकर्मणश्च तृष्णीभावस्य तत्त्व बोद्धव्यमितः । सर्वत्र तत्त्वमन्तीति पदाध्याद्वारः । भाष्ये लस्तीत्यस्याध्याद्वारकथनमुपलक्षणमित्यविरोधः । यसाद्गद्धना कर्मण इत्यु-पलक्षणार्थम् । कर्माकर्मविकर्मणा गतिस्तत्त्व याथातम्यमित्यर्थः ॥ ५७॥ कि पुन कर्मादस्तत्त्व बोद्धव्यमस्तीत्यपेक्षायामाद्द—कर्म-णीति । नौस्थस्य तटस्थतरुपर्वतादिषु समारोपितचाश्चल्यप्रतीतिरिव लोकस्य देद्यायाश्यय कर्मात्मन्यारोप्याहः कर्ता ममैतत्कर्मास्य

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

प्राप्ता इति तत्राह—कर्मण इति । कर्मणो विहितन्यापारस्यापि तत्त्व बोद्धन्यमस्ति, नतु लोकसिद्धमात्रमेव अकर्मणाऽविहितन्यापार-स्यापि तत्त्व बोद्धन्यमस्ति, विकर्मणोऽपि निषिद्धस्यापि तत्त्व बोद्धन्यमस्ति, यत कर्मणो गतिर्गहना । कर्मण इत्युपलक्षणाथम् । कर्मा-कर्मविकर्मणा तत्त्व बोद्धन्यमस्ति । यतो दुविक्षेयमित्यर्थं ॥ १७ ॥ तदेव कर्मादीना दुविक्षेयत्व दशयन्नाह—कर्मण्यकर्मेति । परमे-७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

कर्मण्यपि मध्ये दुष्ट कर्मास्ति अग्निष्टोमइन पञ्चन्य । विरुद्धिपेच कर्मणि श्रुममस्ति कर्म यथा हिस्रप्राणिनथे प्रजोपतापामान् । अकरणेऽपिच श्रुमाञ्चम कमान्सा बाङ्मनसकृताना कर्मणामवद्यभावात् तेवा ज्ञानमन्तरेण दुष्परिहरत्वात्। अत कुशळैरपि गहनत्वात्कर्म न ज्ञायते अ नेन श्रुमकर्मणा श्रुममस्नाक मनिष्यति अनेन च कर्मणामनारम्भेण म क्षो न मनिष्यतीति। तसाद्वश्यमाणो विज्ञानवहिरेवावद्य सकलश्चमा श्रुमकर्मन्यन्योषसमर्थः शरणस्नेनान्येष्य इति भगवतोऽभित्रायः ॥१६॥१७॥ तमेबोद्वोधिवतुमाह—कर्मणीति। कर्मणीवात्मीयेषु कर्मश्च या

#### १ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

कर्म यः पश्येत्पश्यति स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युको योगी कृत्स्वकर्मकृत्समस्तकर्मकृच स इति स्तूयते कर्माकर्मणोरितरेतरदर्शों। ननु किमिद् विरुद्धमुच्यते कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यकर्मणि च कर्मेति। निह कर्माकर्म स्थादकर्म वा कर्म, तत्र विरुद्ध कथं पश्येद्र्ष्टा। नन्वकर्मेव परमार्थत सत्कर्मवद्वभासते मृदद्देष्टेशेकस्य तथा कर्मेवाकर्मचत् तत्र यथाभूतदर्शनार्थमाह भगवान—कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यादि। अतो न विरुद्धम्। बुद्धिमत्वाद्युपपत्तेश्च वोद्धत्यमिति च यथाभूतदर्शनमु- च्यते। नच विपरीतज्ञानाद्युभान्मोक्षण स्थाद्यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश्रुभादिति चोक्तम्। तस्सात्कर्माकर्मणी

#### २ आनन्दगिरिज्यारया।

पश्यतो बुद्धिमत्त्व युक्तत्व समस्तकर्मकृत्व च कथामित्याशङ्क्याह—इति स्तयत इति । श्लोकस्य शब्दोत्थेऽथें दर्शिते तात्पर्यार्थापरिज्ञानान्मिथो विरोध शङ्कते—नन्विति । कथमिद विरुद्धमित्याशङ्क्य कर्मणीति विषयसप्तमी वा स्याद्धिकरणसप्तमी वेति विकल्प्याद्येऽन्याकार ज्ञानमन्यावलम्बनमिति स्पष्टो विरोध स्यादित्याह-नहीति । अन्यस्थान्यात्मतायोगात्कर्माकर्मणोरभेदासभवादकर्माकार कमावलम्बन ज्ञानमयुक्तमित्यर्थ । द्वितीय दूषयति-तत्रेति । कर्मण्यधिकरणे ततो विरुद्धमकर्म कथमाधेय द्रष्टा द्रष्ट्रमीष्टे । नहि कर्माकर्मणोर्मिथोविरुद्धयोराधाराधे-यभाव सभवतीत्यर्थ । विषयसप्तमीमस्युपेख सिद्धान्ती परिहरति—नन्वकर्में बेति । लोकस्य मृढदृष्टेविंवेकव-जितस्य परमार्थतो ब्रह्माकर्माक्रियमेव सद् भ्रान्या कर्मसहित क्रियावदिव प्रतिभातीत्यक्षरार्थ । परस्पराध्यासमभ्य-पेलोक्त-तथेति । यथा खल्वकर्म ब्रह्म कर्मवदुपलभ्यते तथा कर्म सिकयमेव द्वैतमिकये ब्रह्मण्यधिष्ठाने ससृष्ट तद्रद्वातीत्यक्षरयोजना । कर्माकर्मणोरितरेतराध्यासे सिद्धे सम्यग्दर्शनसिद्धर्थं भगवतो वचनम्रचितमित्याह —तन्नेति । यथा यदिद रजतमिति प्रतिपन्न तदिदानीं शुक्तिशकल पश्येति अमसिद्धरजतरूपविषयानुवादेन तद्धिष्ठान शुक्ति-मात्रमपदिश्यते तथा अमिसद्धकमीद्यात्मकविषयानुवादेन तद्धिष्ठान कमादिरहित कृटस्थ ब्रह्म भगवता व्यपदिश्यते, तथाच भगवद्वचनमविरुद्धमित्याह-अत इति । इतश्चाध्यारोपितकमौद्यन्ववादपूर्वक तद्धिष्ठानस्य कर्मादिरहितस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो भगवता बोध्यमानत्वान्न तत्र विरोधाशङ्कावकाशो भवतीत्वाह—बुद्धिमत्त्वादीति । कृटस्था-द्रह्मणोऽन्यस्य सर्वस्य मायामात्रत्वाद्ग्यज्ञानाहुद्धिमस्वयुक्तत्वसर्वकर्मकृत्वानामनुपपत्तेरत्र च स बुद्धिमानित्यादिना बुद्धिमत्वादिनिर्देशाद्रह्मज्ञानादेव तदुपपत्ते सर्वविकियारहितब्रह्मज्ञानमेव विवक्षितमित्यर्थ सम्यग्ज्ञाने प्रसिद्धत्वात्कर्माकर्मविकर्मणा स्वरूप बोद्धव्यमसीति वदता सम्यग्ज्ञानोपदेशस्य विवक्षितत्वादिष कूटस्थ ब्रह्मात्राभिष्रेतमित्याह—बोद्धव्यमिति चेति । फल्वचनपर्यालोचनायामपि कूटस्थ ब्रह्मात्राभिष्रेत प्रतिभाती-त्याह—नचेति । सम्यक्तानाधीनफलमत्र न श्रुतमित्याशङ्काह—यज्ज्ञात्वेति । अध्यारोपापवादार्थं भगवद्वचन-मविरुद्धमित्युपपादितमुपसहरति—तस्मादिति । तद्विपर्ययेखन्न तच्छब्देन प्राणिनो गृह्यन्ते । विषयसप्तमीपरिश्रहेण ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )।

प्रयत्नरूप य' पश्यित स मनुष्येषु बुद्धिमान् तत्त्वदर्शी । आत्मिन आन्तिजनितन्यापारस, अनात्मिन च ताद्दश-निर्न्यापारत्वस बाधात्। सएव च युक्तो योगी कृत्स्नकर्मकृच । कर्मयोगफलस तत्त्वज्ञानस प्राप्तत्वादिति स्तुतिमात्रम्। आत्मनोऽकर्तृत्व सघातस्येव कर्तृत्वमिति भावयता कर्माणि कर्तन्यानीत्यर्थ । यद्यप्येतद्वदुधा प्रपिष्ठत 'अन्यक्तोऽयम्' इत्यादौ तथापि तत्त्वस दुर्जेयत्वात्पुन पुनरुच्यत इति प्राध्य । यत्तु कर्मणि नित्ये परमेश्वरार्थेऽनुष्टीयमाने बन्धहेतु-४ मध्यदनीन्याख्या।

वृक्षादिषु समारोपिते चलनइवाकर्त्रात्मखरूपालोचनेन वद्धात कर्मामाव तटस्थवृक्षादिष्विव य पर्थेत्पर्यति । तथा देहेन्द्र-यादिषु त्रिगुणमायापरिणामत्वेन सर्वदा सव्यापारेषु निर्व्यापारस्तूष्णी सुखमास इत्यिममानेन समारोपितेऽक्रमीण व्यापारो-५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

फल मया भोक्तव्यमिति भ्रान्खा प्रतीतिस्तन्निवृत्त्यर्थं भगवानाह । कर्मणि क्रियत इति कर्म व्यापारमात्रमात्मन्यारोपित तिस्मिन्नकर्म पूर्वैर्जनकादिभिर्मुक्तेर्भुभुक्षुभिश्च नाह कर्ता न ममैतत्कर्मास्य फल मम नापेक्षितिमिति कर्माभावो यथा दृष्ट तथाञ्चनातनो-६ श्रीधरीज्याख्या।

श्वराराधनलक्षणे कमैणि विषये अकमै कमेंद न भवतीति य पश्येत्तस्य ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वामावात् । अकमैणि च विहिताकरणे कमै य पश्येत्तस्य प्रत्यवायोत्पादकत्वेन बन्धहेतुत्वात् मनुष्येषु कमैकुवाणेषु स बुद्धिमान्व्यवसायात्मकबुद्धिमत्त्वाच्छ्रेष्ठ सस्तौति, स युक्त

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अकर्तृत्वादकर्मत्व पश्यति प्रशान्तत्वया, अकर्मसु च परकृतेव्वात्मकृतत्व जानाति परिपूर्णोदितरूपत्वेन सएव सर्वस्य मध्ये बुद्धिमान् कात्स्र्येन साकस्येनासी कर्म करोति । अतोऽस्य केन कमणा फल दीयतामित्युदितद्शायां प्रशान्तत्वे तु कृत्स्नानि कर्माणि कृन्तति छिनत्ति । अत सर्व

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिस्तद्विपर्ययम्रहणनिवृत्यर्थ भगवतो वचनं 'कर्मण्यकर्म यः' इत्यादि । नचात्र कर्माधिकरणमकर्मास्ति कुण्डे बदराणीव । नाप्यकर्माधिकरण कर्मास्ति कर्माभावत्वादकर्मणः । अतो विपरीतकर्मगृहीते एव कर्माकर्मणी लौकिकर्यथा मृगतृष्णिकायामुद्दं शुक्तिकाया वा रजनम् । ननु कर्मेव सर्वेषा न कचिद्यभिचरति । तन्न । नौस्थस्य नावि गच्छन्त्या तदस्थेष्वगतिषु नगेषु प्रतिकृत्वन्गतिदर्शनात् दृरेषु चक्षुषोऽसंनिकृष्टेषु गच्छत्सु गत्यभावदर्शनात् । एवमिहाण्यकर्मण्यह करोमीति कर्मदर्शनं कर्मणि चाकर्मदर्शन विपरीतदर्शनं येन तिवराकरणार्थमुच्यते कर्मण्यकर्म यः पश्येदित्यादि। तदेतदुक्तप्रतिवचनमप्यसकृदत्यन्त विपरीतदर्शनभाविततया मोमुद्यमानो लोक- श्रुतमप्यसक्वन्यादि। तदेतदुक्तप्रतिवचनमप्यसकृदत्यन्त विपरीतदर्शनभाविततया मोमुद्यमानो लोक- श्रुतमप्यसक्वन्यस्थन

२ आनन्द्गिरिव्याख्या।

परिहारमिभधायाधिकरणसप्तमीपक्षे दिशेत दूषणमनङ्गीकारेण परिहरति—नचेति । व्यवहारभूमिरत्रेत्युच्यते, योग्यत्ये सत्यनुपल्रब्धेरित्यर्थ । अकर्माधिकरण कर्म न समवतीत्यत्र हेत्वन्तरमाह—कर्माभावत्वादिति । निह पुच्छत्याधिकरण कचिद्रष्टुमिष्ट चेत्यर्थ । निरूप्यमाणे कर्माकर्मणोरधिकरणाधिकर्तव्यभावासभवे फलितमाह—अत इति । शास्त्रपरिचयविरिहणामध्यारोपमुदाहरति—यथेति । कर्माकर्मणोरारोपितत्वमुक्तममृख्यमाण सन्नाशङ्कते— निव्यति । कर्म कर्मेवेत्यत्राकर्म चाकर्मेवेति द्रष्टव्यम् । विमत सत्यमव्यभिचारित्वाह्रह्मवित्यर्थ । तत्र कर्म तत्त्वतो नाव्यभिचारि कर्मत्वाले । अकर्म च तत्त्वतो नाव्यभिचारि कर्मत्वाले कर्मभावत्वाद् दूरप्रदेशे चेन्नमेन्नादिष्ठ कर्मण्यसिद्धमिति परिहरति—तन्नेति । अकर्म च तत्त्वतो नाव्यभिचारि कर्माभावत्वाद् दूरप्रदेशे चेन्नमेन्नादिष्ठ गच्छत्स्वेव चक्षुषा सनिधानविष्ठरेषु दृश्यमानगत्य-भाववदित्याह—दूरेष्विति । दूरत्वादेव विशेषत सनिकर्षविरिहतेषु तेषु स्वरूपेण चक्षु सनिक्रष्टेषु चक्षुषा गत्यभावदर्श-नादिति योजना । गतिरिहतेषु तर्षु गतिदर्शनवन्त्रकृते ब्रह्मण्यविक्रिये कर्मदर्शन सिक्रये च हैतप्रपञ्चे चितिमत्सु चेन्नादिषु गत्यभावदर्शनवन्तकर्माभावत्य विपरीतत्य दर्शन येन हेतुना सभवति तेन तत्य विपरीतद्रर्शनत्य निरसनार्थ भगवह्नचनिति दार्षान्तक निगमयति—एवमित्यादिना । ननु कर्मतद्भावयोरारोपितत्वाद्विक्रियस्य ब्रह्मणोक्त्रानामान्नाभिप्रेत चेदव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय न जायते स्रियते वेत्यादिना पौनरुक्तय प्राप्त तन्नेव ब्रह्मात्मनो निर्विकारन्वस्थित्रत्वात्वतित्व तन्नाह—तदेतिति । तदेतदानमित्व वत्यस्कारप्रचयवत्त्व ततोऽतिशयेन मोहमापद्यमानो लोक. ३ नीळकण्डव्याख्या (चर्चर्षा)।

त्वाभावादकर्मेद्मिति यः पश्येत्तथाऽकर्मणि नित्यकर्माकरणे प्रत्यवायहेतु त्वेन कर्मेद्मिति च यः पश्येत्स बुद्धिमानिति तदसगतमेव । नित्यकर्मण्यकर्मेद्मिति ज्ञानस्याञ्चभमोक्षहेतु त्वाभावान्मिण्याज्ञानत्वेन तस्येवाञ्चमत्वाच । नचैतादश मिण्याज्ञान बोद्धव्य तत्त्व, नाप्येतादशज्ञाने बुद्धिमत्वादि स्तुत्युपपत्तिरिति दिक् । येतु कर्मणि ज्ञानकर्मणि दश्ये जडे सद्रूपेण स्फुरणरूपेण वानुस्यूत सर्वभ्रमाधिष्ठान अकर्म अवेद्य स्वप्रकाशचेतन्य परमार्थदृष्ट्या यः पश्येत्, तथा अकर्मणि स्वप्रकाशे दग्वस्तुनि कल्पित कर्म दश्य मायामय न परमार्थं सदिति य पश्यित स बुद्धिमानिति परमार्थ-द्वित्वाद्वास्त्वेरेव गुणेः स्तूयत इत्यपि व्याचस्युस्तद्प्यसगतमेव । कर्म कुरु कर्म प्रवक्ष्यामीत्यनुष्ठेयकर्मप्रस्तावे तत्त्वज्ञानानवसरात् । नापि 'कर्तुरीप्सिततम कर्म' इति पारिभाषिक्या कर्मसज्ञ्या दश्यस्य कर्मशब्दार्थत्व अहीतु शक्यम् । तस्या घुटिभादिसज्ञानामित्रागमार्थनिर्णयानर्हत्वादिति सक्षेपः । वस्तुतस्तु कर्मणो हीति स्रोके कर्मविकर्मा-कर्मणा गतिशब्दित पर्यवसान गहनत्वाद्वोद्धव्यमित्युपक्षिप्त, तद्धास्थान कर्मण्यकर्म य पश्येत्स मनुष्येषु बुद्धिमानिति । तथाहि । कर्मणि कर्माकर्मविकर्मक्षेप अकर्म तद्वैपरीत्य शास्रतो दृद्यते । यथा कृतुः कर्मणि श्रद्धाहीनस कृतोऽप्यकृत

४ मधुसुद्दनीव्याख्या।

परमे दूरस्थचक्षु सनिकृष्टपुरुषेषु गच्छत्स्वध्यगमन इव सर्वदा सव्यापारदेहेन्द्रियादिस्वरूपपर्यालोचनेन वस्तुगला कमीनि-वृत्त्याख्यप्रयत्नरूप व्यापार य परयेदुदाहतपुरुषेषु गमनिमव । औदासीन्यावस्थायामप्युदासीनोऽहमास इल्लाभमान एव कर्म । एतादश परमार्थदर्शी स बुद्धिमानित्यादिना बुद्धिमत्त्वयोगयुक्तलसर्वधर्मकृत्त्वैक्विभिधमें स्त्यते । अत्र प्रथमपादेन कर्म-५ मान्योक्कर्षदीपिका ।

ऽपि य कश्चित्पश्यति सूर्यादिषु गच्छत्खप्यगमनप्रतीतिरिव देहेन्द्रियादिषु माथिकेषु निख प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपिकयायुक्तेषु निर्व्यापार-

६ श्रीधरीव्याख्या ।

योगी तेन कर्भणा ज्ञानयोगावाचे स एव कुत्खकर्मकर्ता च । सर्वत सप्नुतोदकस्थानीये तस्मिन्कर्भणि सर्वकर्भफलानामन्तर्भृतत्वात् ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मेव कर्म करोति न किंचिद्रा करोतीत्युपनिषत् । यस्य सर्वे कर्मणि टेहेन्द्रियकियायामकर्मस्वात्मनि निष्क्रयत्व श्रीत्रादीनि शब्दादिषु वर्तन्ते,

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्तत्व विस्मृत्य सिथ्याप्रसंगमवतार्यावतार्य चोद्यतीति पुन पुनक्तरमाह भगवान्दुर्विश्चेयत्वं चाळक्ष्य वस्तुन । 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय', 'न जायते ब्रियते' इत्यादिनात्मनि कर्माभाव श्रुतिस्मृतिन्याय-प्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणश्च । तिस्मिन्नात्मनि कर्माभावेऽकर्मणि कर्मविपरीतदर्शनमत्यन्तनिरूढम् । यतः 'कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ' देहाद्याश्चय कर्मात्मन्यध्यारोप्याहं कर्ता ममैत-त्कर्म मयास्य फलं भोक्तव्यमिति च। तथाह त्र्णीं भवासि येनाह निरायासोऽकर्मा सुखी स्यासिति कार्यकरणाश्चयव्यापारोपरम तत्कृत च सुखित्वमात्मन्यध्यारोप्य न करोसि किचित्त्रणीं सुखमास-सित्यभिमन्यते लोकः। तत्रेदं लोकस्य विपरीतदर्शनापनयनायाह भगवान्—कर्मण्यकर्म य पश्चेदि-

२ आनन्द्गिरिव्यारया।

श्रुतमपि तस्व विस्मृत्य पुनर्यत्किचित्प्रसङ्गमापाद्य सिक्रयत्वमेवात्मनश्चोदयतीति पुन पुनस्तस्वभूतमुत्तर भगवानभिभ्रते । वस्तुनश्च दुविंज्ञेयत्वात्पुन पुन प्रतिपादन तत्तक्कमिनराकरणार्थमुपयुज्यते । तथाच नास्ति पुनरुक्तिरित्यर्थं ।
असङ्कृतुक्तप्रतिवचनमेवानुवदित—अव्यक्तोऽयिमिति । कर्माभाव उक्त इति सबन्ध । उक्तस्य 'न जायते न्रियते
वा विपश्चिदि'त्यादिश्चतौ प्रकृतस्मृतावसङ्गत्वादिन्यायेन च प्रसिद्धत्वमस्तीत्याह—श्रुतीति । न केवलमुक्त कर्माभाव
किंतु सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्येत्यादौ वश्च्यमाणश्चेत्याह—वश्च्यमाणश्चेति । ननु कर्मणो देहादिनिर्वर्थत्वेन
श्चैविध्यात्कूटस्थस्वभावस्थात्मनोऽसङ्गत्वाच्यापाररूपस्य कर्मणोऽप्रसिद्धत्वाच्च तस्यिक्षकर्मणि विपरीतस्य कर्मणो दर्शन
सिध्यतीत्याशङ्क्याह—तस्मिन्निति । कर्मेव विपरीत तस्य दर्शनमिति यावत् । अह कर्तत्यात्मसमानाधिकरणस्य
व्यापारस्यानुभवात्कर्मश्चमस्यावदात्मन्यत्यन्तरूढोऽस्तीत्यर्थ । आत्मिन कर्मविश्रमोऽस्तीत्यत्र हेतुमाह—यत इति ।
आत्मनो निष्क्रयत्वे द्धतस्त्रसम्ययोक्तो विश्रम सभवेदित्याशङ्क्याह—देहेति । इदानीमात्मन्यकर्मश्रममुदाहरति—
तथेत्यादिना । यथा ग्रुकौ स्वाभाविकमरूप्यत्व रूप्यत्वमारोपित तद्भावोऽप्यारोप्याभावत्वादारोपपश्चपाती तथात्मनोऽपि स्वाभाविकमविक्रियत्व सित्रयत्व पुनरध्यस्य तद्भावत्वात्कर्माभावोऽप्यस्य पुवेति मन्वान सञ्चपसहरति—
तश्चदमिति । आत्मनि कर्मादिविश्रमे लौकिके सिद्धे सतीद कर्मणीत्यादिवचन तत्परिहारार्थं भगवानुक्तवानित्यर्थ ।

३ नीलकण्डच्याल्या (चर्वर्था)।

एव भवतीत्यकर्मणि पर्यवस्यति । दान्भिकस्य तु विकर्मणि पर्यवस्यति । यथोक्त 'अश्रद्धया द्वृत दत्त तपस्तप्त कृत च यत् । असदित्युच्यते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह' इति 'चत्वारि कर्मण्यभयकराणि भय प्रयच्छन्त्ययथा कृतानि । मानाधिहोत्रमुत मानमौन मानेनाधीतमुत मानयञ्च ॥' इतिच । एवमौदासीन्यमकर्मापि शक्तस्यातंपरित्राणाभावाद्विक-मेणि पर्यवस्यति । दिक्षितस्य भगवद्ध्यानाद्यासक्तस्य वा स्वकाले पश्चयज्ञाद्यकरण 'दीक्षितो न ददाति' इत्यादिवचनात् 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' इत्यादिवचनाच कर्मण्येव पर्यवस्यति । नित्यकर्मकाले प्रत्यवायहेतोरन्यस्याविहितस्याकरणात् । एव विकर्मापि हिसा 'अभीषोमीय पश्चमालमेत' इति वचनाद्यज्ञे कर्मेव भवति सेव वृथा नष्टे पशौ न कर्म । विध्यर्थानिष्यते । नापि विकर्म कामकारेणाकृतत्वात् । कितु परिशेषात्कृताप्यकृतैवत्यकर्मणि पर्यवस्यति । एव स्तेनप्रमोचन तत्सय्थ्याना कर्मापि राज्ञो विकर्म । 'स्तेन. प्रमुक्तो राजनि पाप मार्ष्टि' इति वचनात् तदेव यतीनामुपेक्षणीयत्वा-दक्मी । एव हिसाफलके सत्यादौ दानफलकेऽन्द्रतादौ च विकर्मत्वकर्मत्वे बोध्ये । तस्नात्कर्माकर्मविकर्माख्ये कर्मणि अम्बद्धवनीन्यारया।

विकर्मणोस्तत्त्व कर्मशब्दस्य विहितप्रतिषिद्धपरत्नात्, द्वितीयपादेन चाकर्मणस्तत्त्व दर्शितमिति द्रष्टव्यम् । तत्र यत्त्व मन्यसे कर्मणो बन्धहेतुत्वात्त्व्णीमेव मया सुखेन स्थातव्यमिति तन्मुषा । असति कर्तृत्वाभिमाने विहितस्य प्रतिषिद्धस्य वा कर्मणो बन्धहेतुत्वाभावात् । तथाच व्याख्यात न मा कर्माणि लिम्पन्तीत्यादिना । सति च कर्तृत्वाभिमाने तृष्णीमहमास इत्योदासी च्याभिमानात्मक यत्कर्म तदिप बन्धहेतुरेव वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात् । तस्मात्कर्मविकर्माकर्मणा तत्त्वमीदश ज्ञाला विकर्माकर्मणी परित्यज्य कर्तृत्वाभिमानफलाभिसिषदानेन विहित कर्मैव कुर्वित्यभिप्राय । अपरा व्याख्या—कर्मणि ज्ञानकर्मणि दृश्ये जडे ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्तूष्णी सुखमास इति भ्रान्त्या प्रतीतिस्तिश्चराकरणायाह—अकर्मणि कर्म य पदयति । निवृत्तेरिप क्रियालात् । स मनुष्येषु

तदेवमारुख्यो कर्भयोगाधिकारावस्थाया 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यादिनोक्त पत्र कर्मयोग स्फुटीकृत । तत्प्रपञ्चरूपत्वाचास्य प्रकरणस्य

७ अभिनवगुक्षाचार्यव्याख्या । वागादीनि वचनाठानादौ मम निमायातिमेखेवलक्षण य पश्येत् । अकर्मणि च परे प्रमातृभि कृते कर्मणि पूजादौ कर्म किया जनयति । एते कतार सवेऽहुमेवेति दृष्ट्या 'पूजकैरविभेदेन सदा पूजेति पूजन' इति सिद्धभावाप्रामाण्यात् । स एव मतुष्येषु सामान्यजनेषु मध्ये बुद्धिः

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम ।

त्यादि । अत्र च कर्म कर्मेंव सत् कार्यकरणाश्रय कर्मरहितेऽविक्रिय आत्मिन सर्वेरध्यस्तं यतः पिण्डतोऽप्यहं करोमीति मन्यते । अत आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीक्लस्थेष्विव वृक्षेषु गितः प्रातिलोम्येनाकर्म कर्मामावं यथाभूत गत्यभाविमव वृक्षेषु यः पश्येदकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवदात्मन्यध्यारोपिते तृष्णीमकुर्वन्सुखमास इत्यहकारामिस्रधिहेतुत्वात्तिस्य क्षकर्मणि च कर्म यः पश्येत् । य एवं कर्माकर्मविभागन्नः स बुद्धिमान्पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्स्वकर्मकृत्व सोऽग्रुभान्मोक्षितः कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः । अय श्लोकोऽन्यथा व्याख्यातः कृश्चित्—कथं, नित्याना किल कर्मणामिश्वरार्थेऽनुष्टीयमानाना तत्फलाभावादकर्माणि तान्युच्यन्ते गौण्या वृत्त्या । तेषा चाकरणमकर्म तच्च प्रत्यवायफलत्वात्कर्मोच्यते गौण्येव वृत्त्या । तत्र नित्ये कर्मण्यकर्म यः पश्येत् फलाभावाद्या धेनुरिष गौरगौरुच्यते श्लीराख्यं फल न प्रयच्छतीति तद्वत् । तथा नित्याकरणे त्वकर्मणि कर्म यः पश्येत्ररकादिपत्यवायफल प्रयच्छतीति । नैतयुक्तं व्याख्यान-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सप्रत्युक्तेर्थे श्लोकाक्षरसमन्वय दर्शयितु कर्मणीत्यादि व्याचिख्यासुर्भूमिका करोति—अत्र चेति । व्यवहारभूमौ कार्यकरणाधिकरण कर्म स्वेनैव रूपेण व्यवस्थित सदात्मन्यविक्रिये कार्यकरणारोपणद्वारेण सर्वेरारोपितमित्यन्न हेतुमाह—यत इति । अविवेकिना तु कर्तृत्वाभिमान सुतरामिति वक्तमपिशब्द । एवमात्मनि कर्मारोपसपपाद्य अथमपाद व्याचष्टे - अत इति । आत्मनि कर्मरहिते कर्मारोपे दृष्टान्तमाह-नदीति । आरोपवशादात्मनिष्ठत्वेन कर्मणि सर्वलोकप्रसिद्धे कर्माभाव य पश्येत्स बुद्धिमानिति सबन्ध । अकर्मदर्शनस्य यथाभूतत्व सम्यक्त्वम् । तत्र दृष्टान्तमाह—गत्यभावमिवेति । द्वितीयपाद व्याकरोति—अकर्मणि चेति । अध्यारोपमभिनयति— तन्जी सिति । अकर्मणि कर्मदर्शने युक्तिमाह—अहकारेति । पूर्वार्धेनोक्तमनुषोत्तरार्धं विभजते—य एवसिति । आत्मिन कार्यकरणसंघातसमारोपद्वारेण तद्यापारमात्रे कर्मणि छुक्तिकायामिव रजतमारोपितविषये तद्भावमकर्म बस्तुतो यो रजताभाववदनुभवत्यकर्मणि च सघातव्यापारोपरमे तद्वारा स्वात्मन्यह तूष्णीमासे सुखमित्यारोपिते गोचरे कर्माहकारहेतुक यस्तत्वतो मन्यते स रूप्यतद्भावविभागहीनश्चिक्तमात्रवदात्ममात्र कर्मतद्भावविभागश्चन्य कृटस्थ परमार्थतोऽवगच्छन्बुद्धिमानित्यादिस्तुतियोग्यता गच्छतीत्येव स्वाभिप्रायेण श्लोक व्याख्यायात्र वृत्तिकार-व्याख्यानस्त्थापयति-अयमिति । अन्यथाव्याख्यानमेव प्रश्नद्वारा प्रकटयति-कथमित्यादिना । ईश्वरार्थेना-नुष्टाने फलाभाववचन व्याहतमिति मत्वाह—किलेति । निलानामकर्मत्वमप्रसिद्धमिलाशङ्क्य फलराहित्यगुणयो-गात्तेष्वकर्मःवव्यवहार सिध्यतीत्याह-गौण्येति । नित्यानामकरण सुख्यवृत्त्यैवाकर्म वाच्यमित्याह-तेषा चेति । तत्र कर्मशब्दस्य प्रत्यवायाख्यफलहेतुत्वगुणयोगादु गोण्येव वृत्त्या प्रवृत्तिरित्याह—तञ्चेति । पातनिकामेव कृत्वा श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे—तंत्रेत्यादिना । अकर्मणि चेत्यादि व्याकरोति—तथेति । स बुद्धिमानित्यादि पूर्ववत् । परकीय व्याख्यान व्युदस्यति—नैतदिति । नित्य कर्माकर्म नित्याकरण कर्मेति ज्ञानाद्दरितनिवृत्त्यज्ञपपत्तेर्भगवद्वचन

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

अकर्म तद्वैपरीत्य य पश्येत् स कार्याकार्यविभागज्ञो बोद्धव्यानामेषा प्रबोधात् बुद्धिमानित्युच्यते । तथा कि कर्मेति श्लोके यत्र कवीनामिष मोहोऽस्ति ययोश्र ज्ञानमञ्जममोक्षहेतुस्ते कर्माकर्मणी प्रवक्ष्यामीत्युपिक्षप्त तद्याख्या न कर्मणि च कर्म यः पश्येत्स युक्त इति । चकारो दर्शनद्वयसमुच्चयार्थः । तेन यो बुद्धिमान्युक्तश्र स एव कृत्स्वकर्मकृत् नत्वेकैक इत्यपि ज्ञेयम् । तथाहि अकर्मणि स्पन्दश्चये कृटस्थे वस्तुनि कर्म सस्पन्द बाह्य वियदादि आभ्यन्तर प्रमात्राध मञ्जस्वनीव्यारयाः।

सदूरोण स्फुरणरूरोण चानुस्यूत सर्वञ्रमाधिष्ठानमकर्मावेच स्त्रप्रकाशचैतन्य परमार्थदृष्ट्या य पश्येत् । तथा अकर्मणि च स्त्रप्रकाशे दग्वस्तुनि कल्पित कर्मे दश्य मायामय न परमार्थसत्, दग्दश्ययो सबन्धानुपपत्ते 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । बुद्धिमान् स युक्त थोगी कृत्स्नकर्मकृत् समस्तकर्मकृच स इति कर्माकर्मणोस्तत्त्वदर्शी स्तूयते । यत्तुं परमेश्वराराधनलक्षणे कर्मणि ६ श्रीधरीव्यारया ।

न पौनरुक्खदोष । अनेनैव योगारूढावस्थाया 'यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्' इत्यादिना य कर्मानुपयोग उक्तस्तस्याप्यर्थातप्रपञ्च क्वतो वेदि-७ अभिनवग्रसाचार्यव्याच्या

मान् । देहेन्द्रियादिष्यपि कर्तुःवदर्शनादात्मनि निष्क्रियत्वदर्शनाच सएव क्रुत्स्नकर्मकृत् । कर्त्रन्तरेषु स्वरूपदृष्टयध्यवसायात् 'पूजनान्नास्ति मे

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मेवंशानादशुभान्मोक्षानुपपचेर्यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभादिति भगवतोक्तं वचनं बाध्येत । कथं, नित्यानामनुष्ठानादशुभात्त्यान्नाम मोक्षण नतु तेषा फलाभावश्वानात् । निह नित्याना फलाभावश्वानमशुभमुक्तिफलत्वेन चोदित नित्यकर्मश्चान वा। नच भगवतैवेहोक्तम्। पतेनाकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्। नह्यकर्मणि कमेति दर्शन कर्तव्यतयेह चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम् । नचाक-रणानित्यस्य प्रत्यवायो भवतीति विश्वानारिकचित्फलं स्यात्। नापि नित्याकरणं श्चेयत्वेन चोदितम्। नापि कर्माकर्मेति मिथ्यादर्शनादशुभान्मोक्षण बुद्धिमत्त्व युक्तता कृत्स्वकर्मकृत्वादि च फलमुपप- चते स्तुतिर्वा। मिथ्याञ्चानमेव हि साक्षादशुभक्षप कृतोऽन्यसादशुभान्मोक्षणम्। नहि तमस्तमसो

२ आनन्द्रिगरिज्याख्या ।

वृत्तिकारमते बाधित स्यादित्यर्थ । 'धर्मेण पापमपनुदति' इति श्रुतेर्नित्यानुष्ठानाद् दुरितनिबर्हणप्रसिद्धेस्तदनुष्ठानस्य फलान्तराभावात्तदकर्मेति ज्ञात्वानुष्टाने कियमाणे कथमञ्चमक्षयो नेति शङ्कते—कथिसिति । 'श्रेत्रज्ञस्थेश्वरज्ञानादि-शुद्धि परमा मता' इति सारणात्कर्मणात्यन्तिकाश्चभक्षयाभावेऽप्यङ्गीकृत्य परिहरति—नित्यानामिति । नित्या-नुष्ठानाद्शुभक्षयेऽपि नास्मिन्प्रकरणे तद्विवक्षित यज्ज्ञात्वा मोश्यसेऽग्रुभादिति ज्ञानाद्शुभक्षयस्य प्रतिज्ञातत्वात्, नच तज्ज्ञानफलाभावविषयमेषितव्यमित्याह—नित्वति । अग्रुभस्य फलाभावाज्ञानकार्यस्वाभावान फलाभावज्ञाना-त्क्षय सिध्यतीत्यर्थ । किचार्तान्द्रियोऽर्थ शास्त्रान्निश्रीयते, नच नित्यकर्मणा फलाभावज्ञानाद्शुभनिवृत्तिरित्यत्र शास्त्र-मसीत्याह—नहीति । नित्यानरण कर्मेति ज्ञानमपि नाग्नुभनिवृतिफल्लेव चोदितमसीत्याह—नित्यकर्मेति । भगवद्वचनमेवात्र प्रमाणमिलाशङ्क्याह-नचेति । साधारणमेव यज्ज्ञात्वेलादि भगवतो वचन नतु निलानाः फलाभाव ज्ञात्वेति विशेषविषयमित्यर्थ । अग्रुभमोक्षणासभवप्रदर्शनेन कर्मण्यकर्मदर्शनित्राकरणन्यायेनाकर्मण कर्मदर्शन निराकरोति-एतेनेति । नामादिषु फलाय ब्रह्मदृष्टिवदकर्मण्यपि फलार्थं कर्मदृष्टिविधानानाग्रसमोक्ष-णानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह-नहीति । अत्र हि श्लोके नित्यस्य कर्तव्यतामात्र परमते विवक्षितमतश्चाकर्मणि कर्मदर्शन विधीयते तत्फलायेति कल्पना परस्य सिद्धान्ताविरुद्धेत्याह-नित्यस्य दिवति । परमतेऽपि नित्यस्य कर्तव्यतामा-त्रमत्र श्लोके न विवक्षित किंतु नित्यानुष्टाने प्रवृत्तिसिचार्थ नित्याकरणात्प्रत्यवायो भवतीति ज्ञानमपि कर्तव्यत्वेनात्र विवक्षितमेवेत्याशक्क्याह-नचेति । न तावत्रवृत्तिरस्य विज्ञानस्य फळ नियोगादेव तदुपपत्तेर्नापि फळान्तरम-नुपलस्भादतोऽफल्ल्वादकरणाट्यस्रवायो भवतीति ज्ञान नात्र कर्तव्यत्वेन विवक्षितमिस्यर्थ । क्रिचाकरणे कर्म-इष्टिविधावकरणस्यालम्बनत्वेन प्रधानत्वाञ्ज्ञेयत्व वक्तव्य तच्च तुच्छत्वाद्नुपपन्नमित्याह—नापीति । अकरणस्यासतो नामादिवदाश्रयत्वेन दर्शनासभवेऽपि सामानाधिकरण्येनेद रजतमितिवद्दर्शन भविष्यतीत्याशङ्काह—नापि कर्मेति। आदिशब्देन सर्वोत्कर्षादि गृह्यते, फलवन्व स्तुतिर्वा सम्यग्ज्ञानस्य युक्त न मिथ्याज्ञानस्यानुपपचेरित्यर्थ । स्वसं मिथ्याज्ञानमपि फलवदुपलब्धमित्याशङ्का मिथ्याज्ञानस्याग्रुभाविरोधित्वान्न तस्यात्तन्निवृत्तिरित्याह्—सिथ्याञ्चान-मेवेति । अग्रभादेवाग्रभानवृत्तौ दृष्टान्तमाह-नहीति । अविवेकपूर्वकमिद रजतमिति सद्सतो सामानाधिकरण्या-

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

दिक चाघाराघेयमावेन वा, उपादानोपादेयमावेन वा, अधिष्ठानाध्यस्तमावेन वा पश्यन्त शास्त्रविद कर्माणि कुर्वन्ति । तत्राद्य साख्येऽसङ्गे मिय सघातकर्म एव सन्कर्त्रादिरविवेकात्स्किटिके लौहित्यमिव मातीति मन्यते । द्वितीयस्तु कनककुण्डलबद्गस्रोद्धव सर्व ब्रह्मेवेति कर्म तत्साधनादिकमह च ब्रह्मेवेति भावयन्करोति । एतौ युक्तावप्यतिबुद्धि-मानप्ययुक्तः करोति तस्य सर्वमसदेव भवति नत्वग्रुममोक्षाय । 'यो वा एतदक्षर गार्ग्यविदित्वासिँक्षोके यज्ञति । ध्वी सञ्चस्दनीव्याक्या ।

न्येवातुपस्यति । सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विज्ञगुप्सते' इति श्रुते । एव परस्पराध्यासे दिप शुद्ध वस्तु य पस्यति मनुष्येषु मध्ये स एव बुद्धिमाद्यान्य । अस्य परमार्थदर्शिलादन्यस्य चापरमार्थदर्शिलात् । सच बुद्धिमाधनयोगयुक्तोऽन्तः कर्णशुद्धाः ५ माष्योत्कर्वदीपिका ।

विषयेऽकर्म कर्मेंद्र न भवति इति य पर्येत्तस्य ज्ञानहेतुलेन बन्धकलाभावात् । अकर्मणि च विहिताकरणे कर्म य पर्येत्प्रल-वायोत्पादकलेन बन्धहेतुलात् स बुद्धिमानिलादि तदसगतम् । एव ज्ञानादशुमान्मोक्षस्यानुपपत्त्या यज्ज्ञालेलादि भगवदुक्तिबाध-६ श्रीधरीक्याक्या ।

तन्य । यदा आरुरुक्षोरिष कमें बन्धक न भवति तदाऽऽरूढस्य कुतो बन्धक स्यादित्यत्राधि श्लोको योज्यते। यदा कमेणि देहेन्द्रियाहि-७ अभिनवगुराचार्यन्यास्याः।

तुष्टिनांस्ति खेदो अपूजनात् । पूजकैरविमेदेन सदा पूजेति पूजनम् ॥' इति सोमानन्दपादाः । नतु परकृते कर्मणि कथ स्वकीयकर्भदृशंतम् ।

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निवर्तकं भवति । नतु कर्मणि यदकर्मदर्शनमकर्मणि वा कर्मदर्शनं न तिनमश्याञ्चानं किं तिर्हि गौणं फलभावाभावनिमित्तम् । न कर्माकर्मविञ्चानादिप गौणात्फलस्याश्रवणात् । नापि श्रुतहान्यश्रुतपरिक-स्पन्या कश्चिद्विशेषो लभ्यते । स्वशब्देनापि शक्यं वक्त नित्यकर्मणां फलं नास्त्यकरणाच तेषा नरक-पातः स्यादिति । तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण कर्मण्यकर्मे यः पश्येदित्यादिना कि, तत्रेवव्याचक्षाणेन भगवतोक्त वाक्य लोकव्यामोहार्थमिति व्यक्त किंपत स्यात् । नचैतच्लक्षक्षेण वाक्येन रक्षणीय वस्तु, नापि शब्दान्तरेण पुनः पुनरुच्यमानं सुबोध स्यादित्येव वक्त युक्तम् । कर्मण्येवाधिकारस्त

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

निमध्याज्ञान युक्त कर्माकर्मणोस्तु विवेकेन भासमानयो सामानाधिकरण्याधीन ज्ञान सिहदेवद्त्तयोरिव गौण न मिध्याज्ञानमिति शङ्कते—निन्दति । कर्माकर्मेति दर्शने फळाभावो गुणोऽकर्म कर्मेति दर्शने तु फळाभावो गुण-सिक्षमित्तमिद् ज्ञान गौणमित्याह—फळेति । यथोक्तज्ञानस्य गौणतेऽपि प्रामाणिकफळाभावाञ्च तद्गौणतोत्तितेति दूष्यति—नेत्यादिना । कर्माकर्मेत्यादिगौणविज्ञानोपन्यासव्याजेन नित्यकर्मण कर्तव्यतया विविक्षतत्वाद्गौणज्ञानस्या-फळत्वमदूष्णमित्याक्षञ्चाह—नापीति । ज्ञानादग्रभमोक्षणस्य श्रुतस्य हानिरश्चतस्य नित्यानुष्ठानस्य कर्णनेत्यनेन व्यापारगौरवेण न कश्चिद्विद्वेष सिध्यतीत्यर्थ । उक्तमेव प्रपद्मयति—स्वद्वाद्वेनित । नरकपात स्यादतो विधेरेवानुष्ठेयानि तानीति शेष । यथोक्तवाचकशब्दप्रयोगादेवापेक्षितिद्वसभवे भगवतो व्याज्ञवचनकर्णनमञ्जवित्तिस्याह—तन्नेति । प्रकृते श्लोके वृत्विकृता व्याख्यानेन परमाप्तस्येव भगवतो विप्रळम्भकत्वमापादितमिति तदीय व्याख्यानमुपेक्षितव्यमिति फळितमाह—तन्नेविति । नित्यकर्मानुष्ठानसिद्धर्यं व्याजकप्तिति भगवद्वचनमुचित्तिस्याक्ष्म स्वशब्देनापीत्यादिप्रागुक्तपरिपाव्या तद्वप्रधानक्षमित्रमान्तमित्याह—नचैतदिति । वस्तुशब्देनित्यकर्मानुष्ठानमुच्यते । यथात्मप्रतिपाद्व मुबोधत्वसिद्यर्थं पौन पुन्येन क्रियते तथा नित्यानामपि कर्मणामनुष्ठान कर्मण्यकर्मेत्यादिशब्दान्तरेणोच्यमान सुबोध स्यादिति भगवत शब्दान्तर युक्तमित्याशङ्क्य तस्य नित्यानुष्ठानवर्ममित्याह—कर्मण्यवेति । कर्माकर्मादिविज्ञानव्याजेन नित्यकर्मानुष्ठानकर्तव्यताया तात्यर्थमित्येतिक्रराकृत्य भगेक्षितमित्याह—कर्मण्यवेति । कर्माकर्मादिविज्ञानव्याजेन नित्यकर्मानुष्ठानकर्तव्यताया तात्पर्यमित्यतिक्रराकृत्य श्वाधिति।

ददाति तपस्तप्यतेऽपि बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति । वस्तु युक्तोऽपि निर्नुद्धित्वादकार्यमपि करोति स प्रत्यवैति । पापाश्चेषनिमित्तस्यापरोक्षज्ञानसाभावात् । अनयोश्चाविद्याविद्याशिव्दतयो कर्मपरोक्षज्ञानयो समुज्ञय श्रूयते 'विद्या चाविद्या च' इति मन्ने । यद्वा द्विविध कर्मणि कर्मदर्शन परोक्षमपरोक्ष च । तत्राद्यवान् ज्ञान-कर्मसमुज्ज्ञयानुष्ठाता बुद्धिमानुच्यते । अपरोक्षमपि द्विविधम् । उपास्यसाक्षात्काररूप तत्त्वसाक्षात्काररूप च । तत्राद्यमि व्याकृताव्याकृतरूपोपास्यमेदेन द्विविधम् । तत्रापि व्याकृत सूत्र कार्यम् । तद्दर्शी विगतदेहाहकारत्वाद्योगशास्त्रे विदेह उच्यते । अन्याकृत कारण तद्दर्शी प्रकृतिलय उच्यते । अन्योरुपासनयोः समवासमवसज्ञयो समुज्ञयो विधीयते ध मन्नसदनीव्याक्या ।

एकामिन्त । अत स एवान्त करणग्रुद्धिसाधनकृत्स्त्रकर्मकृदिति वास्तवधर्मैरेव स्तूयते । यसादेव तसात्त्वमि परमार्थदर्शी भव, तावतेव कृत्स्त्रकर्मकारिलोपपत्तेरित्यभिप्राय । अतो यदुक्त यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽग्रुभादिति, यन्नोक्त कर्मादीना तत्त्व बोद्धव्यमस्तीति, स बुद्धिमानित्यदिख्यतिश्व, तत्सर्व परमार्थदर्शने सगच्छते । अन्यज्ज्ञानादग्रुभात्ससारान्मोक्षानुपपत्ते । अत्वल चान्यन्न बोद्धव्य न वा तज्ज्ञाने बुद्धिमत्त्वमिति युक्तैव परमार्थदर्शिना व्याख्या । यत्तु व्याख्यान कर्मणि नित्ये परमे- ५ माष्योक्तर्षदीपिका ।

प्रसङ्गात् । निहं नित्यानामनुष्ठानसापेक्षाणा कर्मणा फलाभावज्ञानान्मोक्षण भवति । नापि कर्माकर्माकर्म कर्मेति मिथ्याज्ञानादशु-भखक्षपादन्यतोऽशुभान्मोक्ष उपपद्यते । अकर्मणश्चाभावरूपतया भावरूपस्य प्रत्यवायस्योत्पत्तेवर्णनम् 'कथमसत सङ्गायत' इति श्रुतिविरुद्धमिति सङ्गेप । विस्तरस्तु भाष्ये द्रष्टव्य । यदिप कर्मणि ज्ञानकर्मणि दृश्ये जडे सद्भूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूत सर्व-श्रमाधिष्ठानमकर्मावेद्य स्वप्रकाशचैतन्यं परमार्थदृष्ट्या य पश्येत्तथाऽकर्मणि च स्वप्रकाशे दृग्वस्तुनि किष्पत कर्म दृश्य मायामय ६ श्रीधरीव्याख्या ।

न्यापारे वर्तमानोऽप्यात्मनो देहादिन्यतिरेकानुभनेनाकर्भ स्वामाविक नैष्कर्म्थमेन य. पश्येत्, तथा कर्मणि च ज्ञानरहिते दु खबुज्या ७ अभिनवगुद्धात्वार्यन्याख्या ।

नम्रन्यकृतसोजनेन स्वकृतमोजनायुपगम । तस्रादकर्मणि च कर्म य पश्येदिति कथमितिचेत् ज्ञानिन एवविधानुसधानादिति अम । यतो

मधुसूद्रमः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

इत्यत्र हि स्पुटतर उक्तोऽथों न पुनर्वकत्यो भवति । सर्वत्र च प्रशस्त बोद्धत्यं च कर्तव्यमेव न निष्प्रयोजन बोद्धव्यमित्युच्यते । नच मिथ्याज्ञान बोद्धव्य भवति तत्यत्युपस्थापित चावस्थाभासम् । नापि नित्यानामकरणादभावात्प्रत्यवायोत्पित्तर्नांसतो विद्यते भाव इति वचनात् 'कथमसत सज्जायेत' इति च दर्शितम् । असत सज्जन्मप्रतिषेधादतः सदुत्पत्ति ब्रुवताऽसदेव सद्भवेत्सचासद्भवेदित्युक्त स्थात् । तचाप्ययुक्त सर्वप्रमाणविरोधात् । नच निष्फल विद्ध्यात्कर्मशास्त्रं दुःखक्तपत्वाद् दुःखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानुपपत्तेः । तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमेऽनर्थायैवोभयथापि करणे-

#### २ आनन्दगिरिब्याख्या।

कर्मांकर्मादिद्शंन गौणिमिति पक्षे दूषणान्तरमाह—सर्वेत्र चेति । छोके वेदे च यथा प्रशस्त देवतादितस्व यच कर्तव्यमनुष्टानार्हमित्रहोत्रादि तदेव बोद्ध्यमित्युच्यते न निष्फळ काकदन्तादि कर्मण्यकर्मदर्शनमकर्मणि च कर्मदर्शन गौणत्वादेवाप्रशस्तमकर्तव्य च नातस्तद्द्रोद्ध्यमिति वचनमर्हतीत्यर्थे । किच कर्मादेमायामात्रत्वाद्गौण-मिप तिद्वषय ज्ञान मिथ्याज्ञानमिति न तस्य बोद्ध्व्यत्वसिद्धिरित्याह—नचेति । मिथ्याज्ञानस्य बोद्धव्यत्वाभावेऽपि तिद्वषयस्य बोद्धव्यता सिध्येदित्याशक्क्य वस्त्वाभास्त्वान्मैवमित्याह—तत्प्रत्युपस्थापित चेति । यत्पुनरकरणस्य प्रस्तवायहेतुत्वमकरणे गौण्या वृत्त्या कर्मशब्दप्रयोगे निमित्तमिति तद्द्रपयिन—नापीति । अकरणात्प्रत्यवायो भवतीत्यत्र श्रुतिस्पृतिविरोधमिभधाय युक्तिविरोधमिनद्धाति—असत इति । असत सद्द्रपेण भवनमभवन च निस्तरूपत्वाद्वुपपन्न निरस्तसमस्ततत्त्वस्य किंवित्तत्त्वाभ्युपगमे सर्वप्रमाणानामप्रामाण्यप्रसङ्गादित्याह—तद्विति । यत्तु नित्याना फळराहित्य तत्राकर्मशब्द्ययोगे निमित्तमिति तिन्नरस्यति—नचेति । न केवळ विध्युद्देशे स्वफळा-भावान्नित्याना विध्यनुपपत्तिरपितु धात्वर्थस्य क्षेत्रात्मकत्वात्तत्र श्रुत्रफ्लाभावेनैच विधिरवक्शशमासाद्येदित्याह—दुःखस्य चेति । दुःखस्त्यापि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन कार्यत्वात्तिद्वयो विधि स्वादिति चेन्नत्वाह—दुःखस्य चेति ।

#### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुधरी)।

'अन्यदेवाहु समवात्' इत्यादिना । सोऽय युक्त इत्युच्यते । असाप्यग्रे कर्तव्यमविष्टमस्तीति नायमपि कृत्स्नकर्मकृत् किंतु यस कर्मवाघेनाकर्मदर्शन मुख्यमस्ति स एव कृतकृत्यत्वानमुख्य कृत्स्नकर्मकृदिति । एतेव्वाद्यो मनुष्येषु देहा-भिमानिष्वेव बुद्धिमानित्यकान्तद्शित्वादकविरेव । मध्यमौ कान्तद्शिंनाविष तत्त्वविषये मृद्धत्वात्कवयोऽप्यत्र मोहिता इत्युक्तौ । एतयोव्यवधानेनाशुभानमुक्ति । उत्तमस्तु जीवन्नेवाशुभानमुक्त इति श्लोकार्थ प्रतिमाति । 'व्याख्यातुरिष मे नास्ति माष्यकारेण तुल्यता । गुहावद्योतिनोऽप्यस्ति कि दीपसार्कतुल्यता ॥' यद्वा कर्माकर्मणी वक्तव्यत्वेन बोद्धव्यत्वेन चोपक्षिप्यात्र तयोर्लक्षणप्रदर्शनमुचितम् । अतो यदकर्मणा विशेषित तदेव कर्म नान्यदिति कर्मलक्षणम् । यत्र कर्मणा विशेषित तदेवाकर्मेत्यकर्मलक्षणमिति व्याख्येयम् । अक्षरार्थस्तु कर्म यज्ञादिक ससा-

#### ४ मधुसूदनीन्याख्या।

श्वरार्थेऽनुष्ठीयमाने बन्धहेतुलाभावादकर्मेदमिति य पश्येत् तथा अकर्मणि च नित्यकर्माकरणे प्रत्यवायहेतुलेन कर्मेदमिति य पश्येत् स बुद्धिमानित्यादि तदसङ्गतमेव । नित्यकर्मण्यकर्मेदमिति ज्ञानस्याग्रुभमोश्चहेतुलाभावात्, मिथ्याज्ञानलेन तस्यै-वाग्रुभलाच । नचैतादश मिथ्याज्ञान बोद्धन्य तत्त्व नाप्येतादशज्ञाने बुद्धिमत्त्वादिस्तुत्युपपत्तिर्भान्तलात् । नित्यकर्मानुष्ठान हि खह्मपतोऽन्त करणग्रुद्धिद्वारोपयुज्यते न तत्राकर्मबुद्धि कुत्राप्युपयुज्यते शास्त्रण नामादिषु ब्रह्मदिवदिनिहतलात् । नापी-

न परमार्थसत् हर्ग्हर्ययो सबन्धानुपपत्ते । एव परस्पराध्यासेऽपि ग्रुद्ध वस्तु य पर्यति स परमार्थदर्शिलाहुद्धिमानिलादिवास्तवैरेव गुणै स्त्यत इति कैश्विद्याख्यात तदप्युपेक्ष्यम् । ज्ञानकर्मण घटादिरूपस्यात्रस्ततलात् । एव ज्ञालेलादिनोपकम्य कि कर्मेत्यनेन तत्र वैषम्य प्रदर्श्य तस्य कर्मणो बोद्धव्य तत्त्वमस्तीति निरूप्यानेन श्लोकेन तत्त्वकथनस्योचितलेन ज्ञानकर्मणोऽकर्तव्यस्य वर्णनम-सगतमिति दिक् । थैदपि कर्माकर्मणी वक्तव्यलेन बोद्धव्यलेन चोपक्षिप्यात्र तयोर्लक्षणदर्शनसुचितम् । अतो यदकर्मणा विशेषित

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

कर्भणा त्यांगे कर्म य पश्येत्, तस्य प्रतिबन्धकत्वेन मिथ्याचारत्वात् । तदुक्त 'कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा सरन्' इति । य
७ अभिनवगुराचार्यन्याः।

निक्यत्रनिक्कम्पविज्ञानकालिन प्रमेयान्तरप्रमात्रन्तरजात बहुविधमनुसधानमस्ति।यथा य एवाह घटादीन्वेश्चि स एव पटादीन्। एव चैत्र-

१ नीलकण्ठ

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ऽकरणे च शास्त्रं निष्फलं किएतं स्यात् । स्वाभ्युपगमविरोधश्च नित्य निष्फलं कर्मेत्यभ्युपगम्य मोक्षफलायेति ब्रुवतः । तस्माद्यथाश्रुत प्वार्थं कर्मण्यकर्मेत्यादेः । तथाच व्याख्यातोऽस्माभि स्रोकः

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्वर्गादिफलाभावेऽपि नित्यानामकरणनिमित्तनिरयनिरासार्थं दु खरूपाणामपि स्वादनुष्टेयत्वमित्याशङ्काह—तदक-रणे चेति । फलान्तराभावेऽपि मोक्षसाधनत्वान्मुमुञ्जुणा नित्यानि कर्माण्यनुष्टेयानीत्याशङ्काह—स्वाभ्युपग मेति । वृत्तिकारव्याख्यानासद्भावे फलितमुपसंहरति—तस्मादिति । कोऽसौ यथाश्चतोऽर्थं श्लोकस्येत्याशङ्काह— ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

धनम् । तत्राकर्म स्पन्दश्च्य कूटस्थ ब्रह्म य पश्येत् कर्मतद्ग्नेषु ब्रह्मदृष्टिमध्यसेत् 'अह कतुरह यज्ञ' स्वधाहमहमौषधम् । मन्नोऽहमहमेवाज्यमहमिगरह हुतम्' इत्युक्तप्रकारेण । अन्यथा यत्कृत तद्वृथा चेष्टास्पमेवातो गहना
कर्मणो गति । कि तद्कर्म यत्कर्मण्यध्यस्त इत्याकाङ्क्षाया यत्रैतत्कर्म पुण्यपापात्मक दृश्यते 'पुण्यो वै पुण्येन
कर्मणा भवति पाप पापेन' इति तत्कल च सुखदु खादिक अह सुखी अह दु खीति स प्रत्यक्चेतनोऽकर्म तत्रेवेद
कर्म अस्पन्दे स्पन्दात्मकमसर्पे सर्प इवाध्यस्तमिति य पश्येदिति । अय माव — यथा रज्ज्वामध्यस्त सर्प पश्यन्नाय
सर्पो रज्जुरियमिति वाक्यात्तस्य रज्जुत्व विक्षेपप्रावल्याद्प्रतिपद्यमानो नर सर्पमिम रज्जुदृष्ट्योपास्त्वेति नियोज्यते सचोपासनादाद्ध्यें सर्प विस्मृत्य रज्जुतत्त्वमेव विन्दति । यस्तु वाक्यादेव रज्जुतत्त्व विन्दति न तस्य प्रत्ययावृत्तिलक्षणया
उपास्त्या प्रयोजनमस्ति । एवमकर्मण्यध्यस्त कत्रीदितत्त्वमसीतिवाक्याद्वाधित्वाऽकर्मप्रतिपत्तिभवति शुद्धसत्त्वस्य ।
अन्यस्य तु कत्रीदीनेवाकर्मदृष्ट्या उपासीनस्य मावनादाद्ध्यात्कर्त्रीदिस्पितरोधानेनाकर्मतत्त्वप्रतिपत्तिरिति । यद्वा
कर्मणीवाकर्मण्यपि विकमसहितेऽकर्मदृष्टिर्माभूदित्याशङ्क्षयाह—कर्मणीति । विहिताकरणे प्रतिषिद्धाचरणे च कर्मदृष्टिरेव मवेत् । अकर्मतो विभ्यत्कर्म ब्रह्मदृष्ट्या कुर्यान्न त्वकर्मापि तादृश्वदृष्ट्या कुर्यादित्सर्थं ॥ १८ ॥ अविदुषा

४ मधुसदनीन्याख्या।
टमेव वाक्य तिद्वधायकम् । उपक्रमादिविरोधस्योक्ते । एव निखकर्माकरणमि स्वरूपतो निखकर्मविरुद्धकर्मव्यव्ययेपुज्यते नतु तत्र कर्मदृष्टि क्वाप्युपयुज्यते । नापि निखकर्माकरणात्प्रख्याय , अभावाद्भावोत्पत्त्ययोगात् । अन्यथा तद्विशेषेण सर्वद्रा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गात् भावार्था कर्मशब्दास्तेभ्य किया प्रतीयेतेष द्यर्थी विधीयत इति न्यायेन भावार्थस्येवापूर्वजनकलात् । 'अतिरात्रे षोडशिन न गृह्णाती खादावि सकल्पविशेषस्यैवापूर्वजनकलाभ्युपगमात् 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्' इत्यादि प्रजापति-व्यत्वत् । अतो नित्यकमानुष्टानाहें काले तद्विरुद्धत्या यदुपवेशनादिकम् तदेन नित्यकर्माकरणोपलक्षित प्रख्वायहेतुरिति वैदिकाना सिद्धान्त । अत्ववाकुर्वन्विहिन कमत्यत्र लक्षणार्थे शता व्याख्यात । 'लक्षणहेलो कियाया ' इत्यविशेषस्परगेऽप्यत्र हेतुलानुपपत्ते । तस्मान्मिथ्यादर्शनापनोदे प्रस्तुते सिथ्यादर्शनव्याख्यान न शोभतेतरा, नापि नित्यानुष्टानपरमे-वैतद्वाक्यम् । नित्यानि कुर्योदित्यथें कर्मण्यकमे य पश्येदित्यादि तद्वोधक वाक्य प्रयुक्षानस्य भगवत प्रतारकलोपपत्तिरित्यादि भाष्य एव विस्तरेण व्याख्यातिनित्युपरम्यते ॥ १८ ॥ तदेतत्परमार्थदिशन कर्मृलाभिमानाभावेन कर्मालिप्तल प्रपञ्चयते—
५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

तदेव कर्म नान्यदिति कर्मळक्षणम् । यच कर्मणा विशेषित तदेवाकर्म इत्यक्रमळक्षणमिति व्याख्येयम्। अक्षरार्थस्तु कर्म यज्ञादिक ससाधन तदकर्म स्पन्दशून्य कूटस्थ ब्रह्मय पश्येत्कर्म तदक्षेषु ब्रह्मदृष्टिमध्यसेत्। 'अह कतुरह यज्ञ खधाहमहमौषवम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमित्ररह हुतम्' इत्युक्त । अन्यथा यत्कृत तहृथाचेष्टारूपमेवातो गहना कर्मणो गति । कि तदकर्म यत्कर्मण्य ध्यस्यते इत्याकाङ्क्षाया यत्रैतत्कर्म पुण्यपापात्मक दश्यते 'पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन' इति तत्फल च सुखहु खादिकमह सुख्यह दु त्याति स प्रत्यक्चेतनोऽकर्म तत्रैवेद कर्म अस्पन्दे स्पन्दात्मक सर्प असर्प इव अध्यस्तमिति य पश्येदिति तद्प्यस्य गत्रमेव प्रकरणविरोधस्यात्रापि तुल्यलात् । प्रस्तुतस्य तूष्णीभावात्मकस्याकर्मण प्रत्यक्चैतन्यपरलवर्णने प्रस्तुतविरोध स्फुट । तथा कर्मण्यकर्मेल्यत्रापि कर्मप्रतियोगिकमेवाकर्मापक्षित नापि यज्ञरूपे कर्मणि ब्रह्मदृष्ट्यासात्फलामिसधिकर्नृत्वाभिनिवेद्यत्याग

६ श्रीधरीव्याख्या।

एवभूत स तु सर्वेषु मनुष्येषु बुद्धिमान्पण्डित । तत्र हेतु कुत्लानि सर्वाणि यदृच्छया प्राप्तान्याहारादीनि कर्माणि कुर्वत्रिप स युक्त एवाकर्त्रारमज्ञानेन समाधिस्थ प्वेत्यर्थ । अनेनैव ज्ञानिन स्वभावादापन्न कल्ञभक्षणादिक न दोषाय, अज्ञस्य तु रागत कृत दोषायेति विकर्मणोऽपि तत्त्व निरूपित द्रष्टन्यम् ॥ १८ ॥ 'कर्मण्यकर्म य पत्रयेत्' इति श्रुत्यर्थार्थापत्तिभ्या यदुक्तमर्थद्वय तदेव स्पष्टयति---

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । मैत्रादिप्रमात्रन्तरिवयसञ्ज्ञामं त्रेयम् । अतएव वसिष्ठपादैश्पि पूजकैरियमेद इत्युपदिष्टम् । सस्रात्सुष्टूकं अकर्मणि चेति ॥ १८ ॥ अतएव यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाद्वः पण्डितं वृधाः॥ १९॥ त्यक्तवा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

॥ १८ ॥ तदेतत्कर्मण्यकर्मादि यथोक्तद्शित्वं स्त्यते—यस्येति । यस्य यथोक्तद्शिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः सर्वाणि कर्माणि समारम्यन्तं इति समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः कामस्तत्कारणेश्च संकल्पैविजिताः मुधेव चेष्टामात्रा अनुष्टीयन्ते प्रवृत्तेन चेल्लोकसप्रहार्थ निवृत्तेन चेज्जीवनमात्रार्थ तं ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माण कर्मादावकर्मादिद्श्तं ज्ञान तदेवाग्निस्तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभलक्ष-णानि कर्माणि यस्य तमाहुः परमार्थत पण्डित बुधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥ यस्त्वकर्मादिद्शीं सोऽक-मादिद्शीनादेव निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्रार्थचेष्ट सन्कर्मणि न प्रवर्तते, यद्यपि प्राग्विवेकतः

आन-दगिरिव्याख्या ।

तथाचेति ॥ १८ ॥ कर्मण्यकर्मदर्शन प्रशेक स्रोतुमुत्तरस्रोक प्रस्रोति—तदेतिति । यथोक्तदर्शित्व पूर्वोक्त-दर्शनसपन्नत्वम् । समारम्भशब्दस्य कर्मविषयत्व न एव्या कितु व्युत्पत्त्येखाह—समारम्भयन्त इतीति । काम-सक्वपवर्जितत्वे कथ कर्मणामनुष्ठानिस्याशङ्काह—मुधेवेति । उद्देशफलाभावे तेषामनुष्ठान याद्दिल्य स्थादि-त्याशङ्का प्रवृत्तेने निवृत्तेन वा तेषामनुष्ठान याद्दिल्य स्थादिति विकष्ट्य क्रमेण निरस्रति—प्रवृत्तेनेत्यादिना । ज्ञानाभीत्यादि विभक्तते—कर्भादाविति यथोक्त्ञान योग्यमेव दहति नायोग्यमिति विवक्षित्त्वात्त्रसिन्नभ्रिपदम् । यथोक्तविज्ञानविरहिणामि वैशेषिकादीना पण्डितत्प्रसिद्धिमाशङ्क्य तेषा पण्डिताभासत्व विवक्षित्वा विशिनष्टि—प्रमार्थत इति ॥ १९ ॥ विवेकात्पूर्वं कर्मणि प्रवृत्ताविप सति विवेक तत्र न प्रवृत्तिरित्याशङ्क्याद्गीकरोति— १ नीलक्ष्यव्यात्या (चतुर्षरी)।

कर्मण्यकर्मभावना द्रदियतु विदुषा कर्मदर्शन स्ताति—यस्य सर्वे समारम्भा इत्यादिभिः वड्भि । यस विदुष सर्वे समारम्भा इत्यादिभिः वड्भि । यस विदुष सर्वे समारम्भा इत्यादिभिः वड्भि । यस विदुष सर्वे समारम्भा इत्यादिभिः कर्मात्य कर्मात्य कर्मात्य कर्मात्य कर्मात्य कर्मात्य कर्मात्य कर्माद्यावकर्मादिदर्शनेन दग्धान्यङ्कुरीभावाच्यावितानि कर्माणि शुभाशुभानि येन त पण्डित बुधा आहु ॥ १९ ॥ नतु प्रायश्चित्तेनेव ज्ञानाधिना पूर्वकर्मदाहेऽपि कियमाण तत्फलाय भवेदित्यत आह—त्यक्त्वेति । ४ मध्यवनीन्यारया ।

गस्येति ब्रह्मकर्मसमाधिनेत्यन्तेन । यस्य प्रवेक्तिपरमार्थद्शिन सर्वे यावन्तो वैदिका लौकिना वा समारम्भा समार+यन्त इति व्युत्पत्त्या कर्माणि कामसम्ब्यविज्ञा, नाम फलनृष्णा, सक्त्योऽह करोमीति क्रिन्त्वाभिमानस्ताभ्या विज्ञिता
लोकस्यद्वार्थं वा जीवनमात्रार्थं वा प्रारच्यकर्मवेगाद्व्याचेष्ठारूपा भवन्ति । त कर्मादावकर्मादिदर्शन ज्ञान तदेवाभिस्तेन दग्धानि
इगुभाञ्चभळक्षणानि कर्माणि यस्य, 'तद्विगम उत्तरपूर्वाघयोरक्षेषविनाशौ तद्यपदेशात्' इति न्यायात् । ज्ञानाभिद्यकर्माण
त बुवा ब्रह्मविद परमार्थत पण्डितमाहु । सम्यग्दर्शी हि पण्डित उच्यते नतु श्रान्त इत्यर्थं ॥ १९ ॥ भवतु ज्ञानाभिना
प्राक्तनानामप्रारच्यकर्मणा दाह , आगामिना चानुत्पत्ति , ज्ञानोत्पत्तिकाले कियमाण तु पूर्वोत्तरयोरनन्तर्भावा फलाय भवेदिति
५ भाष्योत्वचर्यपिका ।

विनाऽश्चभान्मोक्षण भवति । तस्मात्सर्वज्ञभाष्यकृद्धिरक्त व्याख्यानमेव समीचीनमिति दिक् ॥ १८ ॥ तदेनतन्त्रोति—यस्येति । यथोक्तद्शिन सर्वे समारभ्यन्त इति समारभ्या कर्माणि काम फलतृष्णाभि सम्वयंस्तत्रतत्र कर्तृखाभिनिन्देशेस्तत्कारणीभूतै यद्वा काम्यन्त इति कामा फलानि तै तत्नरणीभृतैस्त सकरपेश्च वर्जिता मुवैव चेष्ठामात्रा अनुष्ठीयन्ते । कर्मादावकर्मादिदर्शन ज्ञान नदेवाग्निस्तेन द्रम्थानि शुभाशुभलक्षणानि कर्माण यस्य त परमार्थत पण्डित बुवा तत्त्वदर्शिन आहु ॥ १९ ॥ ज्ञानाग्नि द्रम्थकर्मखाक्तदीय ज्ञानोत्तर कियमाणमपि कर्माकमेव सपदात इत्येतमर्थ द्रशयन्नाह—स्यक्तवेस्यादिना। यर्त्तु भवतु ज्ञानाग्निना इ श्रीपरीक्याख्या।

यस्येत्यादिपञ्चिम । सम्यगारभ्यन्त इति ममारम्भा कमाणि । काम्यत इति कामो वल तत्सकल्पेन वर्जिता यस्य भवित त पण्डित-माहु । तत्र हेतु । यतस्तै समारम्भे शुद्धिचित्ते सति जातेन ज्ञानाधिना दग्धान्यकर्मता नीतानि कमाणि यस्य तम् । आरुढावस्थाया तु काम फलविषयस्तदर्थमिद कर्म कर्तव्यमिति कर्मविषय सकल्पश्च ताभ्या वर्जित । शेष रपष्टम् ॥ १९॥ किंच—त्यक्षेति । ७ अभिनवग्रशाचार्यव्यारया ।

कामेषु काम्यमानेषु फलेषु सकल्प विद्वाय कियमाणानि कमाणि कथितकथिययमाणस्वरूपे ज्ञानाम्नावनुप्रविद्य द्यान्ते ॥ १९॥ स्वक्तेति।

१ मधुसूद्नः.

स॰ गी॰ २७

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

प्रवृत्तो यस्तु प्रारब्धकर्मा सञ्चत्तरकालमुत्पन्नात्मसम्यग्दर्शनः स्यात् स कर्मणि प्रयोजनमपश्यन् ससाधन कर्म परित्यजल्यव, स कुतिश्चित्रमित्तात्कर्मपरित्यागासभवे सित कर्मणि तत्फले च सङ्गरहिततया स्वप्रयोजनाभावाङ्कोकसंग्रहार्थ पूर्ववत्कर्मणि प्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति। ज्ञानाग्निद्ग्धकर्मत्वात्। तदीयं कर्माकर्मेव सपद्यत इत्येतद्थं दर्शयिष्यन्नाह—त्यक्त्वेति। त्यक्त्वा कर्मस्विभान फलासङ्ग च यथोक्ते ज्ञाने नित्यत्वमो निराकाङ्को विषयेष्यत्यर्थः। निराश्रय आश्रयरहितः। आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थं सिसाधयिषति। द्यादृष्टेष्टफलसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः। विदुषा कियमाणं कर्म परमार्थतोऽकर्मेव तस्य निष्क्रयात्मद्र्शनसपन्नत्वात्। तेनैवभूतेन स्वप्रयोजनामावात्ससाधनं कर्म परित्यक्तव्यमेवेति प्राप्ते ततो निर्गमासभवाङ्कोकसग्रहचिकीषया श्रिप्टविगर्द्दणापरिजिहीषया वा

#### २ आन दगिरिव्यारया।

यस्तित । विवेकात्पूर्वमिभिनिवेदोन प्रवृत्तस्य विवेकान-तरमिनिवेद्याभावाद्यवृत्त्यसभवेऽपि जीवनमात्रमुहिस्य प्रवृत्त्याभ्यास संभवतीत्यर्थं । सत्यपि विवेके तत्तत्त्ताक्षात्कारानुद्यात्कर्मणि प्रगृत्तस्य कथ तत्त्वाग साहिस्मात्रक्काह—यस्तु प्रार्ब्धति । त्यक्तेत्यादि समन-तरश्लोकमवतारयितु भूमिका कृत्वा तद्वतारणप्रकार दर्शयति—
स कुतिश्चिदिति । लोकसमहादिनिमित्त विवक्षित कर्मे परित्यागामभवे सति तस्मिन्प्रवृत्तोऽपि नैव करोति किंचिदिति
सबन्ध । कर्मणि प्रवृत्तो न करोति कर्मेति कथमुन्यते तत्राह—स्वप्रयोजनामाचादिति । कथ ति कर्मणि प्रवर्तते
तन्नाह— लोकिति । प्रगृत्तेरथिकियाकारित्वाभाव 'पश्चादिभिश्चाविद्योषत्' इति न्यायेन व्यावतैयति—पूर्वविदिति ।
कथ ति विवेकिनामविवेकिना च विद्येष स्थादिसाशक्क्ष्म कर्मांद्यौ सङ्गासङ्गाभ्यामित्याह—कर्मणीति । उक्तेऽथें समनन्तरश्लोकमवतारयति—ज्ञानाद्गीति । एतमर्थं दर्शयिष्यिक्षम लोकमाहिति योजना । यथोक्ष ज्ञान कृदस्थात्मदर्शन
तेन स्वरूपभूत सुख साक्षादनुभूय कर्मणि तत्कले च सङ्गमपास्य विषयेषु निरपेक्षश्चेष्टते विद्वानित्याह—त्यक्रवे यादिना । इष्टसाधनसापेक्षस्य कृतो निरपेक्षत्वमित्याशक्क्ष्य विद्यानित्यामित्याद्या इति । यदाश्चित्येति यच्छव्देन
फलसाधनमुच्यते । आश्चयरहितमित्यस्यार्थं स्पष्टयति—ह्येति । तेन ज्ञानवता पुरुवेणवभूतेन । त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गसित्यादिना विद्योपतेनेत्यर्थ । तत ससाधनात्कर्मण सकाशादिति यावत् । निर्गमासभवे हेतुमाह—लोकेत्यादिना । पूर्ववज्ञानोद्यात्पागवस्थायामिवेत्यर्थ । अभिप्रगृत्तोऽपि लोकदृष्टयिति होव । नैव करोति किचिदिति
३ नीलकण्डव्याल्या (चतुर्परी)।

आत्मलाभेन नित्यतृप्तत्वात्फलासङ्ग त्यक्त्वा निराश्रयत्वात् । अहकाराद्याश्रयेण हि कर्म क्रियते । निराश्रयो निरह-कारो यसात् तत कर्मसङ्गमहकरोमीत्यभिमान च त्यक्त्वा कर्मणि लौकिके वैदिके वा अभितः सर्वाङ्गोपसहारेण

#### ४ मधुसूदनीव्यारया।

भनेत्कस्यचिदाशङ्का तामपनुदिति—कर्मणि फले चासङ्ग कर्तृलाभिमान भोगाभिलाष च त्यक्ला अर्क्नभोक्त्रात्म-सम्ययदर्शनेन बाधिला नित्यतृप्त परमानन्दस्वरूपलाभेन सर्वत्र निराह्म । निराश्रय आश्रयो देहेन्द्रियादिरद्वैतदर्शनेन निर्गतो यस्मात्स निराश्रयो देहेन्द्रियाद्यभिमानश्च्य । फलकामनाया कर्तृलाभिमानस्य च निरृत्तौ क्रमेण हेतुगर्भ विशेषण-द्वयम् । एवभ्तो जीवनमुक्तो न्युत्थानदशाया कर्मणि वैदिके लौकिके वा अभिप्रशृत्तोऽपि प्रारम्बक्मवशालोकदृष्ट्याऽभित ५ माम्योक्कपैदीपिका ।

# प्राक्तनानामप्रारम्थिकमणा दाह । आगामिना चानुत्पत्ति । ज्ञानोत्पत्तिकाले कियमाण तु पूर्वोत्तरयोरनन्तर्भावात् फलाय भवेदिति भवेत्कस्यन्दिदाशङ्का तामपनुदतीति तिचन्त्यम् । मूलात्तद्भाग्यादेवभूतो जीवन्मुक्तो व्युत्थानदशाया कर्मणि वैदिके लौकिके प्रमुत्तोऽपीत्यादिखप्रन्थाच ज्ञानोत्तरिक्रयमाणकर्मा लेषस्य प्रतीते स्फुटलेनेवमुत्यानानो चित्यात् । ज्ञानोत्पत्तिकाल इत्यस्य कि ज्ञानोत्पत्तिक्षण इत्यर्थ उत ज्ञानसाधनानामनुष्ठानकाल इति । आये पापादेरसभव । द्वितीये तत्कर्मण पूर्वकर्मण्यन्तर्भाव इति शङ्काया अप्यनुत्थानाच । अतएव तस्य नाशो वा विल्लो वा व्यासेन पृथम् न स्त्रित । कर्मस्वभिमान फलासिक्तं च त्यक्ता

यथोक्तेन ज्ञानेन निखतृतः । विषयेषु निराकाङ्कः । अतएव दष्टादृष्टेष्टफलसाधनाश्रयरहितः । योगैक्षेमार्थाश्रयणीयरहित इति व्याख्या तु भाष्यान्तर्भूता । यैत्त्वाश्रयो देहेन्द्रियादिरद्वैतदर्शनेन निर्गतो यस्मात्स निराश्रय देहेन्द्रियाद्यभिमानश्र्यः । फलकामनाया कर्तृखाभिनिवेशस्य च निर्श्तो क्रमेण विशेषणद्वयमिति व्याख्यान तदिप दष्टादृष्टेष्टफलसाधनानि देहेन्द्रियादीनि तदेवाश्रयस्तद्रहित देहाद्यभिमानश्र्त्य इति भाष्य व्याख्याय तद्वविरोधेनादेय तेनैवभूतेन प्रयोजनाभावात्समम् कर्म यद्यपि स्याज्य तथापि प्रारम्थन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

कर्मणि तत्फले चासिंक त्यक्ता नित्येन निजानन्देन त्रप्त अतप्त योगक्षेमार्थमाश्रयणीयरहित एवभूतो य स्वामाविके विहिते च

# निराशीर्थतिचत्तात्मा लक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाभोनि किल्बिषम्॥ २१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पूर्ववत्न मेण्यभिष्रवृत्तोऽपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वान्ते ये किचित्करोति स ॥ २० ॥ य पुन प्र्वीकिविपरीत प्रागे यक्मारम्भाद्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मिन निष्क्रिये सजातात्मदर्शन स दण्डिएप्रविषयाशीर्विवर्जिततया । दण्डिप्यार्थे कर्मणि प्रयोजनमपश्यन्ससाधन कर्म संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्ठो यतिर्ज्ञानिष्ठो मुच्यत इत्येतमर्थ दर्शयितुमाह—निरिति । निराशीर्निर्गता आशिषो यस्मात्स्य
निराशी , यतचित्तात्मा चित्तमन्त करणमात्मा बाह्य कार्यकरणसंघातस्तात्रुभाविप यतौ संयतौ
येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्वपरिष्रहस्त्यक्तः सर्वः परिष्रहो येन स त्यक्तसर्वपरिष्रह , शारीर शरी
रिस्थितिमात्रप्रयोजन केवल कर्म तत्राप्यभिमानवर्जित कर्म कुर्वन्नागोति न प्रागोति किव्बिषमनिष्टकृष पाप धर्म च । धर्मोऽपि मुमुक्शोरनिष्ठक्षपत्वात्मिविक्छरीरिस्थितिमात्रप्रयोजन शारीर कर्मेति ।
किंचातो यदि शरीरनिर्वर्त्यं शारीर कर्माभिष्ठेतमाहोस्त्रिक्तिमात्रप्रयोजनं शारीरमित्युच्यते । यदा

२ आनन्डगिरिव्याख्या ।

स्वदृष्ट्यित दृष्ट्यम् ॥ २० ॥ सत्यपि विश्लेपके कर्मणि क्र्ट्यात्मानुसधानस्य सिद्धे केवत्यहेतुत्वे विश्लेपाभावे सुतरा तस्य तद्धेतुत्वसिद्धिरित्यभिप्रेत्वाह—य पुनिरित । पूर्वोक्तविपरीतत्व लोकसमहादिनिरपेक्षत्वम् । तदेव वैपरीत्य स्फोरयित—प्रागेवित । ससाधनसर्वकर्मसन्यासे शरीरस्थितिरपि कथमित्याशङ्क्याह—शरीरेति । विहिं तथाविधचे-ष्टानिवष्टचेतस्या सम्यग्ज्ञानबहिमुखस्य कुतो मुक्तिरित्याशङ्क्या यथोपदिष्टचेष्टायामनादराज्ञैवमित्याह—ज्ञानिष्ठ इति । इति दर्शियतुमिम श्लोक प्राहेति पूर्ववत् । आशिष प्रार्थनामेदास्तृष्णाविशेषा । आशिषा विदुषो निर्गतत्वे हेतुमाह—यतेति । विज्ञवदात्मन सयमन कथमित्याशङ्क्याह—आत्मा बाह्य इति । द्वयो सयमने सत्यर्थसित्वसर्थमाह—त्यक्ति । सर्वपरिग्रहपरित्यागे देहस्थितिरपि दुस्था स्यादित्याशङ्क्याह—शरीरमिति । मात्रशब्देन पानक्त्यादनर्थक केवल पदमित्याशङ्क्याह—तत्रापीति । शारीर केवलमित्यादो शरीरपदार्थं स्फुटीकर्तुम्पयथा संभावनया विकल्पयति—शारीरमिति । शरीरनिर्वर्थं शारीरमित्यस्थिन्यश्चे कि दूषण शरीरस्थितिमात्र शारीरमित्यस्थिन्या पक्षे कि फलमिति पूर्ववादी पृच्छति—किचात इति । शरीरनिर्वर्थं शारीरमित्यस्थिन्य शारीरमित्यस्थिन्य शिद्धान्ती । शरीरण्ड विहित वा, प्रथमे विरोध स्थादित्याह—यदेति । इत्राक्षकण्ययाख्या (चतुपरी)।

श्रवृत्तोऽपि स नैव किचित्करोति । अतोऽस्य कियमाणमि कर्म न फलाय प्रभावतित्यर्थ ॥ २० ॥ नन्वेतसाद्गौणात्क-मिकरणादकरण मुख्यमेत्र तद्वरमित्याशङ्क्य गृहस्थस्य तत्प्रत्यवायावहमिति व्यतिरेकमुखेनाह—निराशीरिति । यो निष्परिग्रह स्यादिपरिग्रहरहित सन्यासी स चेन्निराशी योगैश्वर्यमप्यनिच्छन् यत चित्त बुद्धिरात्मा च देहे-४ मञ्चरदनीन्याख्या।

साङ्गोपाङ्गानुष्टानाय प्रश्तोऽपि खद्दष्या नैव किचित्करोति स । निष्कियात्मदर्शनेन वाधितलादिल्यर्थ ॥ २०॥ यदाल्यन्त-विक्षेपहेतोरपि ज्योतिष्टोमादे सम्यग्ज्ञानवशाच तत्फलजनकल तदा शरीरस्थितिमात्रहेतोरविक्षेपकस्य मिक्षाटनादेर्नास्लेव बन्धहेतुलमिति केमुल्यन्यायेनाह—निराशीर्गततृष्ण यतचित्तात्मा चित्तमन्त करण आत्मा बाह्येन्द्रियसहितो देहस्तौ स्थतौ प्रलाहारेण निगृहीतौ येन स । यतो जितेन्द्रियोऽतो विगततृष्णलात् ल्यक्तसर्वेपरिग्रह लक्ता सर्वे परिग्रहा ५ साम्योक्तपदीपिका।

प्राबल्यात् लोकसप्रहार्थं लोकहथ्या पूर्ववत्कर्मण्यभित साङ्गोपाङ्गानुष्ठानाय प्रवृत्तोऽपि निष्कियात्मदर्शनसपन्नलात्स्बहध्या नैव किंचित्करोति स । तत्त्वविद कियमाणकर्मसबन्धो न भवतील्य ॥ २०॥ सल्यपि विक्षेपके दर्शपूर्णमासादिकर्मणि निष्कयात्मवित् निर्लेप एव भवति कि पुनर्वक्तव्य यो विक्षेपरित शरीरमात्रचेष्टो यतिर्श्नानिष्ठो नाप्नोति किल्बिषमितीलाशयेनाह । त्मित् निर्णेता आश्चिषस्तृष्णा यस्मात्स । यतौ निग्रहीतौ चित्तात्मानावन्त करणबाह्यकार्यकरणस्थातौ येन स । त्यक्त सर्वे परिप्रहो येन स केवल शारीर शरीरस्थितिमात्रप्रयोजन भिक्षाशनादिक कर्म, तत्रापि अभिमानवर्जित लोकहथ्या कुर्वेन्किल्बिष १ श्रीवरीव्याक्या ।

कंरीण्यभित प्रश्वतोऽपि किन्वदिप नैव करोति । तस्य कर्मांकर्मतामापद्यत इत्यर्थ ॥ २०॥ किच-निराशीरिति । निर्गता आशिष ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

निराशीरीति। अभिप्रवृत्तोऽम्याभियुरुवेन प्रवृत्तोऽपि झरीरोपयोगीन्द्रियव्यापारात्मकं कर्म शारीर यन्मनोबुद्धिस्या न तथातुरश्चित ॥२०॥२१॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

शरीरिनर्वर्त्यं कर्म शारीरमिभिन्नतं स्याच्ता दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धमि शरीरेण कुर्वजामोति किल्विषमिति ब्रुवतो विरुद्धामिधानं प्रसज्येत, शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वजामोति किल्विषमित्यपि ब्रुवतोऽप्राप्तप्रतिषेधप्रसङ्गः शारीर कर्म कुर्वन्निति विशेषणात् केवलशब्दप्रयोगाच्च वाद्धानसिन्वर्त्यं कर्म विधिप्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्य कुर्वन्नामोति किल्विषमित्युक्तं स्यात् । तत्रापि वाद्धानोभ्या विहितानुष्टानपक्षे किल्विषप्राप्तिवचनं विरुद्धमापद्येत, प्रतिषिद्धसेवापक्षेऽपि भूताथीनुवादमात्रमनर्थकं स्यात्, यदा तु शरीरिक्षितिमात्रप्रयोजनं शारीर कर्माभिन्नतं प्रवेच्तदा हृणदृष्टप्रयोजनं कर्म विधिप्रतिषेधशास्त्रगम्यं शरीरवाद्धानोनिर्वर्त्यमन्यदकुर्वस्तैरेव शरीरादिभिः शरीरिक्षितिमात्रप्रयोजनं केवलशब्दप्रयोगादृदं करोमीत्यभिमानवर्जितः शरीरादिचेष्टामात्रं लोक-दृष्ट्या कुर्वन्नामोति किल्विषम् । प्वंभृतस्य पापशब्दवाच्यकिल्विषप्रास्यसंभवात् किल्विषं संसार नामोति । ज्ञानाश्चिद्ग्धसर्वकर्मत्वाद्पतिबन्धेन मुच्यत एवेति पूर्वोक्तसम्यग्दर्शनफलानुवाद एवेषः ।

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रतिषिद्धाचरणेऽपि नानिष्टप्राप्तिरित्युक्ते प्रतिषेधशास्त्रविरोध स्यादित्यर्थ । द्वितीये विहितकरणे सत्यनिष्टप्राह्मभावाद्प्राप्तप्रतिषेध स्यादित्याह—शास्त्रीयं चेति । इष्टप्रयोजन कारीर्यादिक कर्म, अदृष्टप्रयोजन स्वर्गसाधन ज्योतिष्टोमादिक
कर्मेति विभाग । शरीरिनविर्त्यं कर्म शारीरमभिमतिति पक्षे दूषणान्तरमाह—शारीरिमिति । वाचा मनसा चाकमंणोऽनुष्ठाने सन्यासिनो भवत्येव किल्विषप्राक्षिरित्याशङ्काह—तत्रापीति । वाद्यानोभ्या विहितानुष्ठाने वा प्रति
षिद्धकरणे वा किल्विषप्राप्ति सन्यासिन स्यादिति विकल्प्याचे जपध्यानविधिविरोध स्यादित्युक्त्वा द्वितीय दूषयति—
प्रतिषिद्धिति । शरीरिनविर्त्यं कर्म शारीरिमिति पक्षमेव प्रतिक्षिष्य द्वितीयपक्षे लाभ दर्शयति—यदा त्विति ।
अन्यदेहस्थितिप्रयोजनात्कर्मण सकाशादिति शेप । तन्नापि विदुष स्वदृष्ट्या न प्रवृत्तिरिति सूचयति—लोकेति ।
विद्वानुक्तया रीत्या वर्तमानो नामोति किल्विषमित्यन्न विविधितमर्थमाह—एवभूनस्येति । विधिनिषेधगम्य कर्म
देहस्थितिहेनुस्यतिरिक्तमकुर्वत इत्यर्थ । शारीर केवल कर्म कुर्वन्नामोति किल्विषमित्यस्थोक्तेन प्रकारेण परिप्रहे

३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्थरी)।

न्द्रियसघातो येन स यतिचत्तात्मा । समाधिकाले निरुद्धवाह्याभ्यन्तरवृत्तिरित्यर्थ । स व्युत्थानकाले शारीर शरीर स्थितिमात्रप्रयोजन भिक्षाटनादि । तद्दिष केवल कर्तृत्वाभिमानशून्य पराध्यारोपितकर्तृत्वेन कुर्वन्नपि किल्विष 'याव-जीवमिन्नहोत्र जुहुयात्' इति यावजीवाधिकारचोदितान्निहोत्राद्यकरणज प्रत्यवाय नामोति । विधितस्तेषा त्यागात् । यस्तु सपरिग्रहः स निराशीरपि यतचित्तात्मापि केवलमपि शारीर कर्म कुर्वन् विहिताकरणात्किल्विष प्रामोत्येवे- ४ मधुसूदनीन्याक्या ।

भोगोपकरणानि येन स एताहशोऽिप प्रारब्धकर्मवशात् शारीर शरीरस्थितमात्रप्रयोजन कौपीनाच्छादनादिमहणिभक्षाटना-दिख्प यितं प्रति शास्त्राभ्यनुज्ञात कर्म कायिक वाचिक मानस च तदिप केवल कर्तृसाभिमानश्च्य पराध्यारोपितकर्तृसेन कुर्वन्य-रमार्थतोऽकर्त्रात्मदर्शनान्नाप्रोति न प्राप्नोति किल्विष धर्माधर्मफलभूतमनिष्ट ससारम्। पापवत्पुण्यस्याप्यनिष्टफलसेन किल्बिषसाद्। ये द्व शरीरिनवेर्खं शारीरिमिति व्याचक्षते तन्मते केवल कर्म कुर्वन्निस्यतोऽधिकार्यालामादव्यावर्तकसेन शारीरपदस्य वैयर्थ्यम्। अथ वाचिकमानिसक्यावर्तनार्थिमिति ब्रूयात् तदा कर्मपदस्य विहितमात्रपरसेन शारीर विहित कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषमिस्यप्र-सक्तप्रतिषेधोऽनर्थक , वाचिक मानस च विहित कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषमिति च शास्त्रविरुद्धमुक्त स्यात्, विहितप्रतिषिद्धसाधारण्य-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

धर्माधर्माख्य ससार नाप्नोति । मुमुक्ष प्रति बन्बोदर्कत्वेन धर्मस्यापि किल्बिषक्षपत्वात् । येतु नन्वेतस्माद्रौणात्करणाद्करण मुख्यमेव तद्वरमित्याशङ्क्य गृहस्थस्य तत्प्रस्थवायावहमिति व्यतिरेकमुखेनाह । यक्तु स्वक्तसर्वपरिप्रह स निराशीरिप यतन्वित्तात्मापि केवलमिप शारीर कर्म कुर्वन् विहिताकरणात्किल्बिष प्राप्नोखेवेत्यर्थ इति तद्वपेक्ष्यम् । निराशीरित्यादिविशेषणाननुरूपया कुकल्पन्या व्यतिरेकमुखेन नैव किन्वित्करोति स । कुलापि न निबध्यते । हलापि स इमाँ होकाच हन्ति न निबध्यत इत्यादिविरुद्धा-धंप्रदर्शनानौन्वित्यात् 'कथमसत सज्जायेत' इति श्रुत्या अकरणादभावरूपात्किल्बिषस्य भावस्य उत्पत्तिने जायतेऽपितु प्रतिषिद्धान्यरणादित्यसङ्कद्भाष्यकारेक्कलेन च शारीर केवलमिति विशेषणात् किल्बिषस्याप्नाप्ते प्राप्नोखेवेत्यस्यासगतलात् प्रस्थवायेन निबन्वस्याप्ता

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

कामना यसात् । यत नियत चित्त भातमा च शरीर यस्य । त्यक्ता सर्वे परिग्रहा येन सः । शारार शरारमात्रनिर्वर्त्यं कतुत्वाभिः

<sup>🤋</sup> नीसक्पठः

# यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥ २१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पवं शारीरं केवल कमें त्यसार्थस्य परिश्रहे निरवद्य भवति ॥ २१ ॥ त्यक्तसवैपरिश्रहस्य यतेरक्षादेः शरीरिश्चितिहेतोः परिश्रहस्याभावाद्याचनादिना शारीरिश्चितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायाम् 'अयाचित-मसङ्क्षप्तमुपपत्र यदच्छया' इत्यादिना वचनेनानुकात यते शरीरिश्चितिहेतोरक्षादे प्राप्तिद्वारमावि-कृषेक्षाह—यदच्छेति । यदच्छालाभसतुष्ट अप्रार्थितोपनतो लाभो यदच्छालाभस्तेन सतुष्टः संजानतालप्रत्ययः । द्वन्द्वातीतः द्वन्द्वैः शीतोष्णादिभिर्द्वन्यमानोऽविषण्णचित्तो द्वन्द्वातीत उच्यते । विमत्सरो विगतमत्सरो निवैरवुद्धिः समस्तुच्यो यदच्छया लाभस्यापि सिद्धावसिद्धौ च य प्रवभूतो यतिरक्षादेः शरीरिश्चितिहेतोर्लाभालाभयोः समो हर्षविषादवर्जित कर्मादावकर्मादिदर्शी यथाभृतात्मदर्शननिष्ठः

२ आनन्दगिरिज्यारया।

शारीर केवलमिति विशेषणद्वय निर्दोष सिध्यतीति फलितमाह—एचमिति ॥ २१॥ पूर्वश्लोकेन सगित दर्शयञ्चत्तरश्लोकमुत्थापयित—त्यक्ति । अञ्चादेरित्यादिशब्देन पादुकाच्छादनादि गृह्यते, याचनादिनेत्यादिपदेन सेवाकृष्याधुषादीयते, भिक्षाटनार्थमुद्योगात्प्राङ्गाले केनापि योग्येन निवेदित भैक्ष्यमयाचितमभिशस्त पतित च वर्जयित्वाः
संकल्पमन्तरेण पञ्चभ्य सप्तभ्यो वा गृहेभ्य समानीत भैक्ष्यमसङ्कृप्तसिद्धमञ्च भक्तजनै स्वसमीपमुपानीतमुपपञ्च
यद्दृष्ट्या । स्वकीयप्रयत्वव्यतिरेकेणेति यावत् । आदिशब्देन 'माधूक्रमसङ्कृप्त प्रावप्रणीतमयाचितम् । तत्त्वत्वालेपपञ्च
च भैक्ष्य पञ्चविध स्मृतम्' इत्यादि गृद्धते । आविष्कुर्वश्चिद वावयमाहेति योजनीयम् । परोत्कर्षामर्वपूर्विका स्वस्योकर्षाभिवान्छा विगता यसादिति न्युत्पत्तिमाश्चित्य विविक्षतमर्थमाह—निर्वेरेति । सक्षेपतो दर्शितमर्थं विशद्यति—य एचभूत इति । तथापि प्रकृतस्य यतिर्भक्षाटनादौ कर्तृत्व प्रतिभाति तद्भावे भिक्षाटनाद्यभावेन
३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्परी)।

त्यर्थ ॥ २१ ॥ नतु सपरिग्रह कुटुम्बभरणन्यमत्या कथ वित्तन्ययायाससाध्यान्यभिहोत्रादीन्यनुतिष्ठेदित्याश-ङ्कचाह—यदच्छेति । यदच्छया अप्रार्थितोपनतो लाभो यदच्छालाभस्तेन सतुष्ट । तथाहि ऋतामृताभ्या जीवन श्राह्मणस विधाय न्याख्यात 'ऋतमुञ्छशिल प्रोक्तममृत साद्याचितम्' इति । द्वन्द्वातीतो बहुलाभेऽलाभे वा सुखदु -खाद्यतीत । विमत्सर परस लाभ दृष्ट्वा सतापहीन । समो यदच्छालाभेनैवेष्टिपशुचातुर्मासादेनित्यकर्मण सिद्धाव-४ मञ्जसदनीन्याख्या।

परलेऽप्येवमेव व्याघात इति भाष्य एव विस्तर ॥ २१॥ त्यक्तसर्वपरिश्रहस्य यते शरीरिश्यितिमान्नप्रयोजन कर्माभ्यनुज्ञात तन्नाज्ञाच्छादनादिव्यतिरेकेण शरीरिश्यतेरसभवायाङ्ञादिनापि खप्रयक्षेनाज्ञादिक सपायमिति प्राप्ते नियमायाह—शाक्षाननुमतप्रयम्बद्धातिरेनो यहच्छा तथैव यो लाभोऽज्ञाच्छादनादे शाक्षानुमतस्य स यहच्छालाभस्तेन सनुष्टस्तद्धिकतृष्णारिहत । तथाच्य शाक्ष 'भैक्ष चरेत्' इति प्रकृत्य 'अयाचितमसङ्कृप्तमुपपन्न यहच्छया' इति याङ्गासकल्पादिप्रयत्न बारयति । मनुरिप 'नचोत्पान्तिनिम्ताभ्या न नक्षत्राङ्गविद्या । नानुशासनवादाभ्या भिक्षा लिप्सेत किहिंचित् ॥' इति । यतयो भिक्षार्थं प्राप्त विश्वन्ती-लादिशास्त्रानुमतस्तु प्रयत्न कर्तव्य एव । एव लब्धव्यमि शास्त्रनियतमेव 'कौपीनयुगल वास कन्था शीतिनवारिणीम् । पातुके चापि गृहीयात्कुर्याज्ञान्यस्य सम्रहम् ॥' इत्यादि । एवमन्यदिष विधिनिषेधहप शास्त्रमुद्धम् । ननु स्वप्रयत्नमन्तरेणालामे शीतोष्णादिपीडित कथ जीवेदतशाह—हन्द्वातीत हन्द्वानि श्चुरिपपासाशीतोष्णवर्षादीनि अतीतोऽतिकान्त समाधि-

ध्यत इति खपरप्रन्थविरोधाचिति दिक् ॥ २१ ॥ नमु लक्तसर्वपरिष्रहस्य यते अचादे शरीरिश्वतिहेतो परिष्रहाभावात् याचना-दिना शरीरिश्यित कर्तव्येत्याशङ्क्या 'अयाचितमसङ्कृतमुपपच यहच्छया' इति वचनानुरोधेनोत्तरमाह—यहच्छेति । अप्रार्थतो-ऽप्रथलो लाभो यहच्छालाभ तेन सतुष्ट सजातालप्रत्यय । द्वन्द्वै शीतोष्णादिभि खप्रयलमन्तरेण वल्लाद्यलाभे पीच्चमानोऽप्यिल-चचित्त द्वन्द्वातीत अतएव परस्य कीपीनाच्छादनलाभेन परोत्कर्षासहनरूपमत्सरह्न्य । निवैर इत्यर्थ । समद्खल्यो यहच्छाला-भस्य सिद्धावसिद्धौ च हर्षविषादरिहत इत्यर्थ । यतयो भिक्षार्थ प्राम प्रविश्वानित 'विधूमे सच्चमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्वने । अतीत-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

निवेशरहित कमें कुवन्नपि किल्विष बन्धन न प्राप्तोति । योगारूढपक्षे शरीरनिर्वाहमात्रोपयोगि स्वामाविक मिक्षाटनादि कमें कुवन्नपि किल्विष विहिताकरणनिमित्त दोष न प्राप्तोतीति ॥ २१ ॥ किंच—यद्दच्छेति । अप्रार्थितोपस्थितो लामो यद्दच्छालाम । तेन सतुष्ट । ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्था ।

यदण्डेति । कृत्वापि न निषध्यते । कर्मकर्तरिप्रयोगः। स्वयमेव हात्मान बभाति। फलनासनाकालुष्यमुपाददानो गुङ्कान इसर्थ । अन्यथा जवाना

# गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविकीयते॥ २३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

शरीगिक्षितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरादिनिर्वर्त्यं नैव किंचित्करोम्यहं 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इत्येव सदा संपरिचक्षाण अत्मन कर्तृत्वाभाव पश्यक्षेव किंचिद्धिश्वाटनादिक कर्म करोति, लोकव्यवहारसामान्यदर्शनेन तु लोकिकैरारोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति, भिक्षा टनादिचेष्टाखण्यकर्तृत्वायनुमधानमेव विदुष खानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेनाकर्तेव, स एवं पराध्यारोपितकर्तृत्व शरीरिष्धितिमात्रप्रयोजन भिक्षाटनादिक कर्म कृत्वापि न निबध्यते वन्धहेनो कर्मण सहेतुकस्य ज्ञानाश्चिना दग्धत्वादित्यनुवाद एवष ॥ २२॥ त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गमित्यनेन

२ आनन्द्रशिशिब्यारया।

जीवनाभावप्रसङ्गादित्याशङ्क्याह—लोकेति । लोकिकैरविवेकिभि सह व्यवहारस स्नानाचमनभोजनादिलक्षणस्य विदुषापि सामान्येन दर्भनात्तवनुसारेण लोकिकैरध्यारोपितकर्तृत्वभोकृत्वादिद्वानिप लोकदृष्ट्या भिक्षाटनादो कतृत्व मनुभवतीत्यर्थ । कथ तर्हि तस्याकतृत्व तत्राह—स्वानुभवनेति । यदच्छेत्यादिपादत्रय व्याख्याय कृत्यापीत्यादि चतुर्थपाढ व्याच्छे—स एविभिति । भिक्षाटनादिना प्रातिभासिकेन कर्मणा विदुषो बद्धत्वाभावेऽपि कमान्तरेण निबद्धत्य भविष्यतीत्याशङ्क्याद्याह—वन्धेति । ज्ञानाभिद्यद्यत्वादित्येव शारीर केवलिमत्यादावुक्तस्यायमनुवाद इति योजना । यथोक्तस्य कर्मणो युत्तया महाविरोधाभ्युपगमस्चनार्थोऽपिशव्य ॥ २२ ॥ गतसङ्गस्यत्यादिश्लोकस्य व्यवहिन्तेन सबन्ध वक्तु वृत्त कीर्तयति—त्यक्त्वेति । अनेन श्लोकेन 'नैव किचित्करोति स' इत्यत्र कर्माभाव प्रदर्शित ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुषरी)।

सिद्धों वा समो निर्विकार एवभूत इष्टचादीनि कृत्वापि तत्फलेन स्वर्गादिना न निबध्यते । अपिशब्दात्तज्जेन प्रत्यवा येन न निबध्यते । बन्बहेतो कर्मणस्तरज्ञानेनेव दाहात् । तथाच स्मृति 'न्यायागतवनस्तरज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रिय । श्राद्धकृत्सन्यगदी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥' इति । भाष्ये त्रय श्लोक सन्यासिपरत्वेनेव व्याख्यात ॥ २२ ॥ 'त्यक्त्या कर्मफलामङ्गम्' इत्यादिना श्लोकत्रवयेण विद्वान्कर्माणि कुर्वन्नपि न करोति अतो न लिप्यते लेपाभावाच

न बध्यत इत्युक्त, तिक कर्मणा फलदानशक्तिप्रतिबन्धो वा ज्ञानेन क्रियते उत निरन्वयोच्छेद एवेत्याशङ्कवाधे

४ मधुसूर्गीव्याख्या।

दशाया तेषामस्फरणात् । व्युत्यानदशाया स्फ्ररणेऽपि परमानन्दाद्वितीयाकर्त्रभोक्त्रात्मप्रखयेन वायात् तैऽर्द्रन्दैरुपह्न्यमान्नोऽप्यक्ष्वभितन्ति । अतएव परस्य लामे खस्यालामे च विमत्सर । परोत्कर्षासहनपूर्विका खोत्कर्षवाञ्छा मत्सरस्तद्वहितो-ऽद्वितीयात्मदशनेन निर्भेरबुद्धि । अतएव समस्तुल्यो यहच्छालाभस्य सिद्धावसिद्धौ च सिद्धौ न हृष्ट नाप्यसिद्धौ विषण्ण स खातुभनेनाकर्तेव परेरारोपितकर्तृत्व शरीरस्थितिमात्रप्रयोजन भिक्षाटनादिल्प कर्म कृत्वापि न निवध्यते वन्धहेतो सहेतुकस्य क्रमणो ज्ञानाधिना दग्यत्वादिति पूर्वोक्तानुवाद ॥ २२ ॥ त्यक्तसर्वपरिष्रहस्य यहच्छालाभसतुष्टस्य यतेर्यच्छरी-रिक्षितिमात्रप्रयोजन भिक्षाटनादिल्प कर्म तत्कृत्वा न निवध्यत इत्युक्तर्यहस्थस्य ब्रह्मविदो जनकादेर्यज्ञादिल्प यत्कर्म तट

५ माप्योत्कपदीपिका।

पात्रसचारे भिना लिग्मेन प्रमुनि ॥ कोपीनयुगुल वाम कन्या शीतिनवारिणीम् । पादुके चापि गृह्णीयात्कुर्याचान्यस्य सप्रहम् ॥' इत्यादिशास्त्राक्षेत्रम्य मि गटनादिक शरीरस्थितिमात्रप्रयोजन कर्म कुलापि कर्मादावकर्मादिदशी यथा भूतात्मज्ञानिष्ठ कुलापि न निवध्यते वन्धहेतो सहेतुक्रस्य कमण ज्ञानाधिना दग्वलादिन्युक्तानुवाद । यत्त्वन्ये ननु सपरिप्रह कुटुम्बभरणव्यप्रचित्तत्या कथ व्ययायामसाध्याप्रिहोत्रादीन्यनुतिष्ठदिलाशक्ष्यत्व । यहच्छालाभसतुष्ठ द्वन्द्वातीतो बहुलामेऽलाभे वा सुरादु पायतीत परस्य लाभ नृष्ट्वा सतापहीन मम यहच्छालाभेनव इष्टिप्रश्च वातुर्मास्यादेनित्यात्कर्मण सिद्धावसिद्धौ च सम निर्विकार एवभूत इष्ट्या दीनि कुलापि तन्मुलन स्वर्गादिना न निवध्यते । अपिशब्दात्तांज्ञेन प्रस्ववयेन न निवध्यते । वन्यहेतो कर्मणस्तत्त्वज्ञानेनैव दाहात् । तथाच स्मृति 'न्याप्रणात्मस्तराज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रिय । श्राद्धकृत्सस्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ इति व्याचल्यु तदसगतम् । उत्तरीतश्च । तस्मादनेन गकेन पारेप्रहरहितस्येव वर्णन न्याय्यमिति दिक् ॥ २२ ॥ यस्तु प्रारब्यवशात्पूर्वं कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव व श्वीपनिवयार्या।

इन्द्रान शानोष्णादा नताता आतकानः । तत्महनशील इत्यथः । विमत्मरो निवरः । यदुच्छालाभस्यापि सिद्धावसिद्धौ च समो हर्षवि-पाटरहिनः । य ग्यम्त च पूर्वात्तरमूगक्षयाययायय विहितः स्वाभातिक वा कमै कृत्वापि च वन्थः प्रामोति ॥ २२ ॥ किंच---

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

श्लोकेन यः प्रारब्धकर्मा सन् यदा निष्कियब्रह्मात्मदर्शनसंपद्मः स्यात्तदा तम्यात्मनः कर्तृकर्मप्रयो-जनाभावदर्शिनः कर्मपरित्यागे प्राप्ते कुतश्चिन्निमत्तात्तद्सभवे सति पूर्ववत्तस्मिन्कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति स इति च कर्माभाव प्रदर्शित, यस्यव कर्माभावो दर्शितस्तस्यव गतसङ्गस्य सर्व-तोऽनिवृत्तासक्तेर्मुक्तम्य निवृत्तधर्माधर्मादिबन्धस्य ज्ञानावस्थितचेतसो ज्ञाने एवावस्थित चेतो यस्य सोऽय ज्ञानावस्थितचेतास्तस्य यज्ञाय यज्ञनिर्वृत्त्यर्थमाचरतो निर्वर्तयत कर्म समग्र सहाग्रेण कर्म

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

इति सबन्ध । कस्य कर्माभावप्रदर्शनिम्त्याशङ्क्याह—य प्रारब्धेति । प्रारब्धकर्मा सन् योऽवितष्ठते तस्य कर्माभाव प्रद्शितश्चेत्रहेर्राध स्वादित्याशङ्क्यावस्थाविशेषे तत्प्रदर्शनान्मैविमित्याह—यदेति । ननु ज्ञानवत क्रियाकारकफला भावदिशिन कर्मपरित्यागध्नौव्यात्कर्माभाववचनमप्राप्तप्रतिषेध स्वादित्याशङ्क्षाह—आत्मन इति । लोकसग्रहादि निमित्त प्रागेवोक्तमविद्यावस्थायामिव पूर्ववदित्युक्तम् । एव वृत्तमनूद्योत्तरश्चोक्तमवतारयति—यस्येति । यथोक्तस्यापि विद्यावतो मुक्तस्य भगवत्प्रीत्यर्थं कर्मानुष्ठानोपलम्भात्ततो बन्धारम्भ सभाव्येतेत्याशङ्क्षाह—यज्ञायेति । धर्माधर्मादीत्यादिशब्देन रागद्वेषादिसग्रह । तस्य बन्धनत्व करणब्युत्पत्त्या प्रतिपत्तव्यम् । यज्ञनिर्वृत्यर्थं यज्ञशब्दितस्य भगवत्योऽविष्णोर्नारायणस्य प्रीतिसपत्त्यर्थमिति यावत् । ज्ञानमेव वाक्यतो ज्ञानस्य प्रतिबन्धक कर्म परिशङ्कित परिहरति—कमेति । समग्रेणेत्यङ्गीकृत्य व्याचष्टे—सहेत्यादिना ॥ २३ ॥ 'नाभुक्त क्षीयते कर्म' इति स्मृतिमाश्रित्य

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

मुक्तस्थापि पुन' ससारप्रसिक्त पश्यन् द्वितीयमभ्युपगच्छिति—गतसङ्गस्येति । यतो विद्वान् गतसङ्ग कर्तृत्वाभिमानशून्याऽतो न करोतीत्युक्तम् । यतो मुक्त फङकामनामुक्त अतो न छिप्यत इत्युक्तम् । यतो यश्चयैव
यश्चेश्वरप्रीत्यर्थमेवाचर्ति न फङान्तरार्थम् प्राप्यामावात् । अतस्तामेवोत्पाद्य कृतार्थे कर्ममिन बध्यत इत्युक्तम् ।
यतोऽय श्चाने सम्यग्दर्शनेऽविश्वतचेता प्रतिष्ठितप्रश्च अत ईश्वरप्रीतिफङम्य श्चानिष्ठाप्रप्तिरूपसापि प्रागे र छामात्
अस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य यश्चय कर्माचरतो श्चानाविश्वतिचत्तस्य सर्व कर्म कियमाणदिक सर्वप्रकारेण निष्प्रयोजन
सत्समग्र अभ्रेण फछेन वासनया वा सह समग्र प्रकर्षेण निरन्वय विछीयते नश्यत्यतो न कदाचिद्पि प्रादुर्भवति ।
अय च कियमाणकर्मप्रछयो विद्वदृष्ट्येत्र । स्वाभाविकस्य तेषा फङजननसामर्थ्यय वहुयोष्ण्यवद्यत्याख्येयत्वात् ।
अत्यच क्रियमाणकर्मप्रछयो द्वाह उत्तरेषामश्चेषश्च श्रूयते नत्त्तरेषामपि दाह । 'तद्यथैषीकत्र्छमग्नौ प्रोत प्रदूयेतैव
हास्य सर्वे पाप्मान प्रदूयन्ते' इति । 'त विदित्वा न कर्मणा छिप्यते पापकेन' इति च । 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति
सुद्धद साधुकृत्या द्विषन्तः पापकृत्याम्' इति । विदुषो धनस्येव कर्मणामप्यन्यत्र गमनदर्शनात्र तेषा वस्तुवृत्त्या

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

बन्धहेतु स्यादिति भवेत्कस्यचिदाशङ्का, तामपनेतु त्यक्ला कर्मफलासङ्गमित्यादिनोक्त विरूगोति—गतसङ्गस्य फलासङ्गशून्यस्य मुक्तस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वायध्यामशून्यस्य ज्ञानावस्थितचेतस निर्विकल्पब्रह्मात्मैक्यवोध एव स्थित चित्त यस्य तस्य
स्थितप्रज्ञस्येत्यर्थ । उत्तरोत्तरिवशेषणस्य पूर्वपूर्वहेतुत्वेनान्वयो द्रष्टव्य । गतसङ्गल कृत । यतोऽध्यासहीनलम्, तत्कृत । यत
स्थितप्रज्ञलमिति ईदशस्यापि प्रारच्वकर्मवशात् यज्ञाय यज्ञसरक्षणार्थं ज्योतिष्टोमादियज्ञे श्रेष्टाचारत्वेन लोकप्रदूर्त्यर्थं,
यज्ञाय विष्णवे तत्श्रीत्यर्थमिति वा । आचरत कर्म यज्ञदानादिक समग्र सहाग्रेण फलेन विद्यत इति समग्र प्रविलीयते प्रकृषण
कारणोच्छेदेन तत्त्वदर्शनाद्विलीयते । विनश्यतीत्यर्थं ॥ २३ ॥ नजु कियमाण कर्म फलमजनयित्वैव कृतो नश्यति ब्रह्मगोधे

#### ५ भाष्योत्कवदीपिका।

किचित्करोतीत्युक्त तदेव विग्रज्वनाह—गतसङ्गस्येति । गत सर्वतो निग्न्त सङ्ग आमक्तिर्यस्य तस्य भुक्तस्य निग्न्तवर्मा वर्मा-दिवन्धनस्येति भाष्यम् । तत्रादिशब्देन कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यध्यासो रागादिश्व गृह्यत इत्यविरोध । ज्ञान एवावस्थित चेतो यस्य तस्य यज्ञायाप्तिष्टोमादियज्ञनिर्गृत्त्यर्थं विष्णुप्रीतिनिर्गृत्त्यर्थमिति वा आचरत कुर्वत सहाप्रेण फलेन वर्तत इति समय प्रवर्षेण कारणो-च्छेदेन तत्त्वसाक्षात्काराद्विलीयते नश्यतीत्यर्थं ॥ २३॥ नतु 'नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिप । अवश्यमेव भोक्तव्य कृत

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

गतसङ्गस्येति । गतसङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिमुक्तस्य । ज्ञानेऽवस्थितः चेतो यस्य । यज्ञाय परमेश्वरार्थं कमाचरत सत समय सवासन कमी प्रविकीयते अकमीमावमापद्यते । आरूढयोगपक्षे यज्ञायेति । यज्ञसरक्षणार्थं लोकमग्रहार्थमेव कमी कुर्नत इत्यथ ॥ २३॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कर्मणा बन्धने स्वातम्य न तथा हृद्यंगमम् ॥ २२ ॥ गतसङ्ग इति। यज्ञायेति जातावेकवचनम् । यज्ञा वक्ष्यमाणलक्षणा ॥ २३ ॥ यज्ञायेत्युक्त

# ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ २४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

फलेन वर्तत इति समग्रं कर्म तत्समग्रं प्रविलीयते विनदयतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ ब्रह्मेति । कस्मात्युनः कारणात्क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भमकुर्वत्समग्र प्रविलीयत इत्युच्यते, यतो ब्रह्मार्थण येन करणेन प्रकारेण ब्रह्मविद्वविरद्मावर्पयति तद्गह्मेवेति पश्यति तस्यात्मव्यतिरेकेणाभावं पद्यति यथा शुक्ति-कायां रजताभाव पद्यति तद्मदुच्यते ब्रह्मेवार्पणिमिति । यथा यद्गजतं तच्छुक्तिकैवेति । ब्रह्म अर्पण-मित्यसमस्ते पदे, यद्र्पण बुद्ध्या गृह्यते लोके तदस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मेवेत्यर्थः । ब्रह्म हविस्तथा यद्मवि-र्वुद्ध्या गृह्ममाणं तद्गह्मेवास्य । तथा ब्रह्माद्माविति समस्त पदम् । अग्निरिप ब्रह्मेव यत्र ह्रयते ब्रह्मणा

#### २ आनन्दगिरिज्यारया।

शक्कते — कसादिति । समस्तस्य कियाकारकफलात्मकस्य द्वैतस्य ब्रह्ममात्रत्वेन वाधितत्वाद्वह्मविदा ब्रह्ममात्रस्य कर्म प्रविक्षीयते सर्वमिति युक्तमित्याह—उच्यत इति । ब्रह्मविदो ब्रह्मेव सर्वक्रियाकारकफलजात द्वैतमित्यत्र हेत्वेनानन्तरश्लोकमवतारयति—यत इति । अर्पणशब्दस्य करणाविषयत्व दर्शयत्रपण ब्रह्मेति पदद्वयपक्षे सामानाधिकरण्य साध्यति—येनेति । यद्रजत सा शुक्तिरितिवद्वाधायामिद् सामानाधिकरण्यमित्याह—तस्येति । तत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । उक्तेऽथे पद्रवयमवतारयति—तद्वदुच्यत इति । उक्तमेवार्थं स्पष्टयति—यथा यदिति । समाससख्या व्यावर्तयति – ब्रह्मेति । पद्रवयपक्षे विवक्षितमर्थं कथयति—यद्पेणेति । ब्रह्महिति पद्रवयमवतार्यं व्याचर्थे—ब्रह्मेत्यादिना । यद्रपण्णबुद्धा गृह्मते तद्भक्षविदो ब्रह्मेवेति यथोक्त तथेहापीत्याह—तथेति । अस्येति पद्रा ब्रह्मविद्मिकरोति । पर्ववद्सम्गसमाशङ्का व्यावर्तयन्पद्मन्तरमवतार्यं व्याकरोति—तथेति । ब्रागुक्तासमासवदिति व्यतिरेक । तत्र विविक्षतमर्थमाह—अग्निर्पीति । ब्रह्मणेति पद्स्याभिमतमर्थन्माह—ब्रह्मणेति । कर्त्रा, ह्यत दृति स्वन्ध । कर्ता ब्रह्मण सकाशाद्यतिरक्तो नास्तित्वदिभमतमित्याह— विवक्षण्यव्याप (चर्त्वर्था)।

श्रुख्योऽस्तीति ध्येयम् ॥ २३ ॥ कुतो विदुषा कर्माणि प्रविलीयन्त इत्याशङ्कचाह — ब्रह्मार्पणिमिति । यतस्ते विद्वामः सविकल्पसमाधौ सर्व जगत्त्रत्यिकितिशक्तिनिर्मित पश्यन्ति । तथाच श्रुति 'कि कारणम्' इत्युपक्रम्य कालः स्वभाव इति कालादीनि लोकदृष्ट्यानेकानि कारणान्युपक्षिण्य कारण निर्णीय 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्म-

तत्कारणोच्छेदादित्याह—अनेककारकसाध्या हि यज्ञादिकिया भवति । देवतोद्देशेन हि द्रव्यत्यागो याग । स एव त्यज्यमानद्रव्यस्याग्नौ प्रक्षेपाद्धोम इत्युच्यते । तत्रोद्देश्या देवता सप्रदानम् । त्यच्यमान द्रव्य द्रवि शब्दवाच्य साक्षा-द्धालर्थकर्म । तत्फल तु स्वर्गादिव्यवहित भावनाकर्म । एवं गरकत्वेन हिविषोऽग्नौ प्रक्षेपे साधकतमतया जुह्णादि करणं प्रकाशकतया मन्त्रादीति करणमपि कारकज्ञापकमेदेन द्विवियम् । एव त्यागोऽग्नौ प्रक्षेपश्च द्वे किये । तत्राद्याया यजमान कर्ता, प्रक्षेपे तु यजमानपरिक्रीतोऽध्वर्यु , प्रक्षेपायिकरण चाग्नि । एव देशकालादिकमण्यधिकरण सर्विकियासाधारण द्रष्टव्यम् ।

भ भाष्योत्कर्पदीपिका ।
कर्म ग्रुभाश्चभम्' इत्यादिवचनेभ्य कर्मफलस्यावर्यभावित्वकथनात् । कस्यात्पुन काणात्कियमाण कर्म खकार्यारम्भ बन्धनमकुर्वत्समम् प्रविलीयत इत्याशङ्का सर्विकियाकारकफलजात द्वैत ब्रह्मैव ब्रह्मविद् इति हेतोस्तस्य समग्र कर्म विनर्यतीत्याह । ब्रह्म
धर्मणमित्यसमस्ते पदे । अर्थतेऽनेन हस्तादिना करणेनेत्यर्पणम् । करण कारकम् । अर्थतेऽस्मिन्नित्यर्पणमधिकरण देशकालादि । अर्थतेऽस्मै इति सप्रदान देवतारूपं । भाष्यस्योपलक्षणार्थतयाऽविरोध । तद्वह्मैविति बाधाया सामानाधिकरण्य यश्चोर स स्थाणुरितिवत् । एवमग्रेऽपि यद्धविर्द्ध्या ग्रह्ममाण भ्रुतादिक स्यागप्रक्षेपिकययो साक्षात्कर्मकारक तद्पि ब्रह्मैव तत्त्वविद , तथा ब्रह्मामाविति
समस्त पदम्। एतेन ब्रह्मणीति पदमभ्याहर्तव्यमित्यपास्तम्। यस्मिन्द्र्यते सोऽभिरिधकरणकारकमि ब्रह्मैव । तथा येन यजमानेना६ श्रीभरीत्याक्वा ।

तदेव परमेश्वराराथनलक्षण कर्म ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वामावादकमैंव । आरूढावस्थाया त्वकत्रात्मज्ञानेन बाधितत्वात्स्वामाविकमिष कमाकमैंवेति 'कर्मण्यकर्म य पश्येत्' इत्यनेनोक्त कर्मप्रविलय प्रपश्चित । इदानीं कर्मणि तदन्नेषु च ब्रह्मैवानुस्यूत पश्यत कर्मप्र-विलयमाह — ब्रह्मापैणमिति । अर्प्यतेऽनेनेत्यपण खुवादि तदिप ब्रह्मैव । अर्प्यमाण हिवरिप धतादिक ब्रह्मैव । ब्रह्मैवाग्निस्तस्मिन्ब्रह्मणा ७ अभिनवगुप्ताश्वर्यव्याक्या ।

तत्स्वरूपसामान्य तावदाह—अक्षार्पणिमति । अक्षण्यर्पण तत्तएव प्रवृत्तस्य पुनन्तत्रैवानुप्रवेशन यस्य तद्भक्ष समग्र विश्वात्मक यदेतद्भविस्तद् अक्कणि परमवोधे प्रज्ञान्तेऽभौ अक्षणा येनकेनचित्कर्मणा हुत तदीष्ट्यसिवृद्धये समर्पित इतीदश अक्षकर्मैव समाधिर्यस्य योगिन तेन अक्कैक

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

कर्ता । ब्रह्मैय कर्तेस्थंः । यत्तेन हुतं हवनिक्रयापि तद्गह्मैव, यत्तेन गन्तव्यं फलं तदिप ब्रह्मैव, ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मैव कर्म ब्रह्मकर्म तिसन्समाधिर्यस्य स ब्रह्मकर्मसमाधिन्तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मैव कर्म ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मैव गन्तव्यम् । एवं लोकसम्बद्धं चिक्रीपुंणापि क्रियमाण कर्म परमार्थतोऽकर्म ब्रह्मबुखुयुपमु-दितत्वात् । तदेवं सित निवृत्तकर्मणोऽपि सर्वकर्मसंन्यासिनः सम्यग्दर्शनस्तुत्यर्थ यक्षत्वसंपादन ब्रानस्य सुतरामुपपचते यद्पणाद्यधियक्षे प्रसिद्ध तदस्याध्यात्म ब्रह्मैव परमार्थनार्शेन इति । अन्यया सर्वस्य ब्रह्मत्वेऽपणादीनामेव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानमनर्थकं, तस्माद्वह्मैवेद सर्विमित्यभिज्ञानतो विदुषः सर्वकर्मभावः कारकबुद्ध्यभावाच । निह कारकबुद्धिरहित यक्षास्य कर्म दृष्ट, सर्वमेवाग्नि-होत्रादिक कर्म शब्दसमर्पितदेवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्कर्त्रभिमानफलाभिसंधिम ह्य दृष्टं

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

ब्रह्मैवेति । हुतिमित्यस्य विविधितमर्थमाह—यत्तेनिति । ब्रह्मैव तेनेत्यादि भाग विभवते—ब्रह्मैवेत्यादिना । ब्रह्म कर्मेत्याद्यवतार्थं व्याकरोति—ब्रह्मेति । कर्मत्व ब्रह्मणो जेयत्वात्प्राप्यत्वाच प्रतिपत्तव्यम् । एव ब्रह्मापंणमञ्र-स्याक्षरार्थमुक्त्वा तात्पर्यार्थमाह—पविभिति । निवृत्तकर्माण सन्यासिन प्रति कथमस्य मञ्चस्य प्रवृत्तिरित्याशङ्क्ष्माह—निवृत्तेति । यथा बाह्मयज्ञानुष्टानासमर्थस्याज्ञस्य सकल्पात्मकयज्ञो दृष्टस्तथा ज्ञानस्य यज्ञत्वसपादन स्तुत्यर्थं सुतरामु पप्रविते तेन स्तुतिलाभात्कल्पनाया स्वाधीनत्वाहेल्यर्थं । ज्ञानस्य यज्ञत्वसपादनमभिनयति—यद्र्पणादीति । केन प्रमाणेनात्र यज्ञत्वसपादनमवगतिमित्याशङ्क्य अपणादीना विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानानुपप्रस्येत्याह—अन्यथेति । ज्ञानस्य यज्ञत्वे सपादिते फलितमाह—तस्मादिति । आत्मेवेद सर्वमित्यात्मव्यतिरेकेण सर्वस्थावस्तुत्व प्रतिपाध मानस्य कर्माभावे हेत्वन्तरमाह—कारकेति । कारकबुद्धेस्तेष्वभिमानस्याभावेऽपि क्रिमिति कर्म न स्यादित्याशास्त्राह—नहीति । उक्तमेवान्वयव्यतिरेकाभ्या द्रव्यति—सर्वमेवेति । इन्द्रायेत्यादिना शब्देन समिपतो देवता-विशेष सप्रदान कारकम् । आदिशब्दाद् ब्रीह्मादिकरणकारक तद्विषयबुद्धिमत्वर्तास्रीत्यमिमानपूर्वक मोक्षफलम येति फलामिसिधमच कर्म दृश्मिति योजना । अन्वयमुक्त्वा व्यतिरेकमाह—नेत्यादिना । उपमृदिता क्रियादिनेदिवषया ३ नीलकण्डव्याख्या (च्रुधरी)।

शक्तिं खगुणैर्निगूढाम्' इति समाधिना दर्शयति । तथाच समाधिना सर्वस ब्रह्मणि कल्पितत्व पश्यता तेषा यद्पेणमपेणसाधन मन्नजुह्मदि तत् ब्रह्मेव । एवशब्द सर्वत्रानुषञ्जनीय । यद्पेणीय हिनस्तदिप ब्रह्मेव । यत् हुतं हवनिक्रया हुत तर्पित देवब्राह्मणादि वा तदिप ब्रह्मेव । यदमो हुत तदिप ब्रह्मण्येव हुतम् । अत्र ब्रह्मणीति पद्मध्याहृर्तव्यम् । यद्यजमानेन हुत तद्रह्मणीव हुतम् । यत्तेन कर्मणा गन्तव्य प्राप्तव्य फल तदिप ब्रह्मेव । कि बहुना ४ मश्चस्वनीव्याख्या ।

तदेव सर्वेषा कियाकारकादिव्यवहाराणा ब्रह्माज्ञानकियाना रज्वज्ञानकियाना सर्पथारप्राचीना रज्जुतत्त्वज्ञानेनेव ब्रह्मत त्वज्ञानेन बाघे बाधितानुवृत्त्या कियाकारकादिव्यवहारामासो दृश्यमानोऽपि द्र्म्थपटन्यायेन न फलाय कल्पत इत्यनेन श्लोकेन प्रतिपायते। ब्रह्मदृष्टिरेव च सर्वयज्ञात्मिकेति स्त्यते। तथाहि अप्येतेऽनेनेति करणञ्युत्पत्त्याऽपण जुह्नादि मन्त्रादि च। एवमप्येतेऽस्मा इति व्युत्पत्त्याऽपण देवताल्प सप्रदानम्। एवमप्येतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्याऽपणमधिकरण देशकान्लादि। तत्सर्व ब्रह्मणि कल्पितलाइह्मैव रज्जुकिल्पतभुजङ्गवदिषष्ठानव्यतिरेकेणासदित्यर्थ। एव इविस्त्यागप्रक्षेपिकययो साक्षात्कर्म कारक तदिप ब्रह्मैव। एव यत्र प्रक्षिप्यतेऽसौ सोऽपि ब्रह्मैव। ब्रह्मामाविति समस्त पदम्। तथा येन कर्त्रा यजमानेनाध्वर्युणा च ल्यज्यते प्रक्षिप्यते च तदुभयमि कर्तृकारक कर्तरि विहितया तृतीययान्य ब्रह्मिति विधीयते ब्रह्मणिति। एव हुतमिति हवन ल्यागिकिया प्रक्षेपिका च तदिपि ब्रह्मैव। तथा तेन हवनेन यद्गन्तव्य खर्गादिव्यवहित कर्म तदिपि भाष्योक्षवदीपिका।

ध्वर्युणा च खज्यते क्षिप्यते च तदुभयमपि कर्तृ कारक ब्रह्मैवेखर्थ । यत्तेन हुत हवनिकयापि ब्रह्मैव । अत्रख एवकार सर्वत्र सबध्यते । ब्रह्मपद च काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्र ब्रह्मैव कर्म तत्र समाधिर्यस्य स । तेन गन्तन्य फलमपि ब्रह्मैव । एव लोकस ब्रह्मिकीर्षुणापि कियमाण कर्म परमार्थतोऽकर्म ब्रह्मबुद्धपुपमर्दितलात् निवृत्तकर्मणोऽपि यते सम्यग्दर्शिन सम्यग्दर्शनस्तुत्वर्थ ६ श्रीधरीच्याच्या ।

कत्रा च हुत ब्रह्मेव । होम अग्निश्च कर्ता च किया च ब्रह्मेवेलर्थ । एव ब्रह्मण्येव कर्मात्मके समाधिश्चित्तेकाय्य यस्य तेन ब्रह्मेव

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

गन्तन्य ज्ञेय नान्यस्किचित् अन्याभावात् । यदिवा तद्येंन यद्यांक्षेपादेव सबन्ध । यत्वछ ब्रह्मस्वरूपेण यजमानेन ब्रह्माझौ ब्रह्महिर्द्धेले ब्रह्मस्वभावदेवतोद्देशेनापंण यस्य तदेवभूत यद्भक्षकम तदेव समाधिरात्मस्वरूपलाभोगायत्वात् तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना नान्यत्फल्ल-भ ० गी ० २८

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नोपमृदितिक्रयाकारककर्मफलमेदबुद्धिमत् कर्तृत्वाभिमानफलाभिसंधिरहितं च, इदं तु ब्रह्मबुद्धु पमृदितार्पणादिकारकित्रयाफलभेदबुद्धिमत् कर्मातोऽकर्मैव तत् । तथाच दिशतं 'कर्मेण्यभिप्रवु-त्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः। गुणा गुणेषु वर्तन्ते', 'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्' इत्यादिभिः, तथा च दर्शयस्तत्र तत्र क्रियाकारकफलभेदबुद्धुपमदं करोति, दृष्टा च काम्याग्निहोत्रादौ कामोपमदेन काम्याग्निहोत्रादिहानिस्तथा मितपूर्वकामतिपूर्वकत्वादीनां कर्मणा कार्यविशेषस्यारच्धात्व दृष्ट तथेहापि ब्रह्मबुद्ध्यपमृदितार्पणादिकारकित्रयाफलभेदबुद्धेर्वाह्यचेष्टामात्रेण कर्मापि विदु-षोऽकर्म संपद्यतेऽत उक्त समग्र प्रविलीयत इति । अत्र केचिदाहुर्यद्वह्य तद्र्पणादीनि ब्रह्मैव किला-पणादिना पश्चविधेन कारकात्मना व्यवस्थित सत्तदेव कर्म करोति। तत्र नार्पणादिबुद्धिर्निवर्तते

#### २ आनन्दगिरिन्याख्या।

बुद्धिर्थस्य तःकर्म, तथा कर्तृत्वाभिमानपूर्वको मोक्षे फलमस्येति योऽभिसंधिस्तेन रहित च न कर्म दृष्टमिसन्वय । तथापि ब्रह्मविदो मासमानकर्मामावे किमायातिमसाशक्काह—इद्मिति । यदिद ब्रह्मविदो दृश्यमान कर्म तदह-मिस ब्रह्मित ब्रह्मा निराकृतकारकादिभेद्विषयबुद्धिमदत्रश्च कर्मेंव न भवति, तरवज्ञाने सति व्यापक कारकादिव्याव-तैमान व्याप्य कर्मापि व्यावर्तयित तरविद कारीरादिचेष्टाकर्माभाव कर्म व्यापकरहितत्वारसुष्ठुप्तचेष्टाविद्यर्थ । ज्ञानवतो दृश्यमान कर्माकर्मेवेत्यत्र भगवदनुमतिमाह—तथाचेति । ब्रह्मविदो दृष्ट कर्म नास्तीरयुक्तेऽपि तत्कारणानुपमदात्युन्तर्भविष्यतीत्याशक्काह—तथाच दृश्यिति । अविद्वानिव विद्वानिप कर्मणि प्रवर्तमानो दृश्यते तथापि तत्य कर्माकर्मेवेत्यत्र दृष्टान्तमाह—तथाच दृश्यिति । विद्वत्कर्मापि कर्मत्वाविशेषादितरकर्मवत्मकरारमकमित्यपि शङ्का न युक्तेत्याह —तथोति । विद्वत्कर्मापि कर्मत्वाविशेषादितरकर्मवत्मकरारमकमित्यपि शङ्का न युक्तेत्याह —तथोति । दृष्ट कर्मेंव कर्तव्यमस्य च फल भोक्तव्यमिति मतिसत्पपूर्वकाण्यतत्प्र्वकाणि च कर्माणि तेषामवान्तरमेदसम्बद्धार्थमादिपदम् । दृष्टान्तिकमाह—तथेति । सप्तम्या विद्वत्प्रकरण पराम्रष्टम् । षष्ट्यो समानाधिकरणे । उक्तेऽथे पूर्ववाक्यमनुकृल्यति—अत इति । ब्रह्मापणमञ्चस स्वव्याख्यानमुक्ता स्वयूण्यव्याख्यानमनुवद्वि—अत्रेति । प्रसिद्धविधान कथमित्याशङ्काह—ब्रह्मविति । किल्रेसिसन्व्याख्याक्षेत्रकर्म करोतिसङ्गीकारसद्विधानस्य न्यास्यत्वाद्वाद्वादेवापिणादिक्वविधान कथमित्याशङ्काह—ब्रह्मविति । किल्रेसिसन्व्याख्याक्षेत्रकर्म करोतीत्यङ्गीकारसद्वादिपस्थि । दृष्टिविधिपक्षे

### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

यिंकिचित्तस्य कर्म शयनासनादिक तत्सर्व ब्रह्मैव । तत्र कारण समाधिना समाधिजेनात्मसाक्षात्कारेण । यत सर्वमस्य ब्रह्मात्मक ब्रह्म च प्रत्यगनन्यत् अत प्रदेयस्य फलसामावात् कर्माणि प्रविलीयन्ते दाह्यामावाद्द्वन इवेति माव । यत्तु कर्मणि तदङ्गेषु च नामादिष्विव ब्रह्मदृष्टिरत्र विधीयत इति व्याख्यान तदुपक्रमादिविरोधाद्वह्मविद्यायाः प्रकृतत्वा-

४ मधुसूद्दनिव्याख्या ।

ब्रह्मीय । अत्रख एवकार सर्वत्र सबध्यते । हुतिमिखत्रापीतएव ब्रह्माखनुषज्यते । व्यवधानाभावात् साकाङ्क्षलाच 'चित्पतिस्ला पुनातु' इलादाविच्छिद्रेणेलादिपरवाक्यशेषवत् । अनेन रूपेण कर्मणि समाधिर्व्रह्मज्ञान यस्य स कर्मसमाधिर्त्रेन
ब्रह्मविदा कर्मानुष्ठात्रापि ब्रह्म परमानन्दाद्वय गन्तव्यमिखनुषज्यते । साकाङ्क्षलादव्यवधानाच 'या ते अमे रजाशया' इलादौ
तन्त्वीर्षिष्ठेलादिपूर्ववाक्यशेषवत् । अथवाऽप्यंतेऽस्मै फलायेति व्युत्पत्याऽपंणपदेनैव स्वर्गादिफलमपि प्राह्मम् । तथाच
'ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्मसमाधिने'त्युत्तरार्थं ज्ञानफलकथनायैवेति समझसम्। अस्मिन्पक्षे ब्रह्मकर्मसमाधिनेलेक वा पदम्।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ज्ञानस्य यज्ञत्वसपादन सुतरासुपपद्यते । यद्र्पणादि यज्ञे प्रसिद्ध तद्स्याध्यात्म ब्रह्मैव अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मलेऽप्णादीनामेव विशेषतो ब्रह्मलाभिधानमनर्थक स्यात्। यत्तु यद्रह्म तद्र्पणादीति ब्रह्मैव खर्व्वपणादिना पश्चविधेन कारकातमनावस्थित सत् तदेव कर्म करोति नात्रार्पणादिनुद्धिनिवर्श्वते किर्ल्वपणादिनु प्रतिमादौ विष्णुवुद्धिरिव ब्रह्मवुद्धिराधीयत इति तद्सत्। ज्ञानयज्ञस्तुत्थर्थलादस्य प्रकरणस्य। अत्र सम्यग्दर्शन ज्ञानयज्ञशब्दप्रतिपादितम्। अनेकान्त्रियाविशेषान्यज्ञशब्दितानुपन्यस्य 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ 'इति ज्ञान स्वौतीति भाष्ये विस्तर । एतेन 'कर्मण्यकर्म य पश्येदि'त्यारभ्याश्चरुपरलेन दश्यमानमैपरेषा व्याख्यान्मस्यगतिमिति ध्येयम् । यत्तुं अथवार्थतेऽस्मै फलायेति व्युत्पत्त्यार्पणपदेन स्वर्गादिफलमि शाह्मम्। तथाच ब्रह्मैवेसाद्युत्तरार्थं ज्ञानफलकथनायैवेति समज्ञसम्।

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

लमवाष्यते अपितु ब्रश्चैवेति 'ये यथा मा प्रपद्मने' इति निवाहितम् । मितस्वरूपा कृतमदात्मकयज्ञस्वभावा इति तादशफलभागिन इल-न्यत् । अपरिमितपरिपूर्णमदात्मकयज्ञस्वरूपवेदिनस्तु कथ परिमितफललवलायव्यमागिनो भवेयुरिति तारपर्यम् । इल्लेन स्ठोकेन

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कित्वर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिराधीयते, यथा प्रतिमादौ विष्ण्वादिबुद्धियंथा च नामादौ ब्रह्मबुद्धिरेवं, सत्यमेवमिप स्याद् यदि ज्ञानयज्ञस्तुत्थयं प्रकरण न स्यात्, अत्र तु सम्यग्दर्शन ज्ञानयज्ञशिक्त्तमनेकान्यज्ञशिक्तान्त्रियाविशेषानुपन्यस्य 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञ्ञानयज्ञः' इति ज्ञान स्तौति । अत्र च समर्थमिद् वचन ब्रह्मापणमित्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वस्पादने उन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वेऽपंणादीनामेव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानमनर्थक स्यात् । ये त्वपंणादिषु प्रतिमाया विष्णुदृष्टिचद्वह्मदृष्टि क्षिण्यते नामादिष्विव चेति ज्ञुवते न तेषा ब्रह्मविद्योक्तेद्व विवक्षिता स्याद्पंणादिविषयत्वाज्ञ्ञानस्य । नच दृष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफळ प्राप्यते 'ब्रह्मव तेन गन्तव्यम्' इति चोच्यते । विरुद्ध च सम्यग्दर्शन-मन्तरेण मोक्षफळं प्राप्यत इति । प्रकृतविरोधश्च । सम्यग्दर्शन च प्रकृतं 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इत्यत्रान्ते च सम्यग्दर्शन तस्वेवोपसद्वारात् । 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः', 'ज्ञानं छन्ध्वा परा शान्तिम्' इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिमेव कुर्वन्नप्रशिणोऽध्याय । तत्राकस्माद्पंणादौ ब्रह्मदृष्टिपप्रकरणे प्रतिमायामिव विष्णुदृष्टिच्च्यत इत्यनुपपन्नम् । तस्माद्याव्याव्यात्था एवाय स्थोकः॥ २४॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सिद्धान्ताद्विशेषं दर्शयति—तन्नेति । अपंणादेषु कर्तव्या ब्रह्मद्विद्ध दृष्टान्ताभ्या स्पष्टयति—यथेत्यादिना । दृष्टि-विधाने विधेयदृष्टेमांनसित्रयात्वेन सम्यग्ज्ञानत्वाभावात्प्रकरणभङ्ग स्यादिस्यभिष्रेस्य परिहरति—सत्यमेविमिति । विधित्सितदृष्टिस्तुतिपरमेव प्रकरण न ज्ञानस्तुतिपरमित्याशङ्क्य प्रकरणपर्याकोचनया ज्ञानस्तुतिरेवात्र प्रतिभातीति प्रतिपाद्यति—अन्न स्विति । किच ब्रह्मापंणमञ्जस्यापि सम्यग्ज्ञानस्तुतौ सामर्थ्य प्रतिभातीत्याह् अन्न चेति । नम्वपंणादिषु ब्रह्मदृष्टि कुर्वतामपि ब्रह्मविद्येवात्र विवक्षिति पक्षभेदासिद्धिरिति चेत्तन्नाह—येत्विति । यथा ब्रह्मदृष्ट्या नामादिकसुपास्य तथापंणादिषु ब्रह्मदृष्टिकरणे सत्यपंणादिकमेव प्राधान्येन ज्ञेयमिति ब्रह्मविद्या यथोक्तेन वाक्येन विवक्षिता न स्यादित्यर्थ । किंच ब्रह्मवे तेन गन्तव्यमिति ब्रह्मप्राप्तिकलाभिधानादिष दृष्टिविधानमश्चिष्टमित्याह—नचेति । नचापंणाचालम्बना दृष्टिबंद्ध प्राप्यत्यप्रतीकालम्बनात्रयतीति न्यायविरोधादिति माव । दृष्टिविधानेऽपि नियोगबलादेव स्वर्गवदृष्ट्यो मोक्षो भविष्यतीत्याशङ्काह—विरुद्ध चेति । ज्ञानादेव कैवल्यमुक्त्वा मार्गान्तराप्तित्याशङ्कात्व चित्यह्म मोक्षा भविष्यतीत्याक्षम्य दृष्टेम चेति । अन्ते च सम्यग्दर्शन प्रकृतमिति स्वन्थ । तदेव प्रव्ययति—सम्यग्दर्शन चेति । अन्ते च सम्यग्दर्शन प्रकृतमिति स्वन्थ । तदेव प्रव्ययति—सम्यग्दर्शन चेति । अन्ते च सम्यग्दर्शन प्रकृतमिति स्वन्थ । तदेव प्रक्रयति सस्यग्ज्ञानविषये सत्यनुपपन्नो दर्शनविधिरिति फलितमाह—तन्नेति । व्रवर्णस्वाति स्वक्षीयव्याल्यान व्यवस्थितिमत्युपसहरति—तस्मादिति ॥ २४ ॥ ज्ञानस्य

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

चासगतिमिति भाष्ये एव निरस्तम् । या हि ब्रह्मविदा कर्माङ्गेषु तात्त्विकी ब्रह्मदृष्टिः कीर्तिता सा स्थितप्रज्ञलक्षण-वदब्रह्मविदामनुष्ठानायैव फलतो भवतीति न तत्र तस्यास्तात्पर्यं वर्णनीयमिति दिक् ॥ २४ ॥ एव सम्यग्दर्शनस्य

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

पूर्वं ब्रह्मपद हुतमिखनेन सबध्यते चरम गन्तव्यपदेनेति भिन्न वा पदम् । एवच नानुषङ्गद्वयक्षेश इति द्रष्टव्यम् । ब्रह्म गन्त-व्यमिखमेदेनैव तत्प्राप्तिरुपचारात् । अतएव न खर्गादि तुच्छफल तेन गन्तव्य विद्यया आविद्यकप्तरकव्यवहारोच्छेदात् । तदुक्त वार्तिककृद्धि 'कारकव्यवहारे हि ग्रुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते । ग्रुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याप्टति कृत ॥' इति । अर्पणादिकारकखरूपानुपमदेनैव तत्र नामादाविव ब्रह्मदृष्टि क्षिप्यते सपन्मात्रेण फलविशेषायेति केषाचिद्याख्यान भाष्यकृ द्विरेव निराकृतमुपक्रमादिविरोधाद्वस्रविद्याप्रकरणे सपन्मात्रस्याप्रसक्तलादिस्यादियुक्तिमि ॥ २४॥ अर्थना सम्यग्दर्शनस्य

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

असिन्पक्षे ब्रह्मकर्मसमाधिनेस्थेक वा पदम्। पूर्वे ब्रह्मपद हुतमिखनेन सबध्यते चरम गन्तव्यमिखनेनेति भिन्न वा पदम्। एवंच भाष्ठपङ्गद्वयक्षेश इति तिचन्सम्। श्रुत गन्तव्यपद विहाय क्षिष्ठव्युत्पत्त्या तदानयनस्गन्याय्यलात्। ज्ञानप्रभावमुक्ला 'ज्ञान ठिव्या परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छती'ति ज्ञानयज्ञफलस्य वक्ष्यमाणलात् । भाष्ये तु ब्रह्मकरासमाधिना ब्रह्मेव गन्तव्यमिति तेन गन्तव्य फलमिप ब्रह्मैवेसस्यानुवादो ब्रह्मेस्यादिपदस्यान्वयप्रदर्शनार्थं नतु ब्रह्मेव गन्तव्यमिति पदद्वयानुषक्षेण ज्ञानफलप्रदर्शनम् । एतेन

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

वक्ष्यमाणैश्च श्लोकैः परम रहस्त्रमुपनिबद्धम् । त्वासाभिर्मितबुद्धिभिरिप यथाबुद्धि यथागुर्वान्नाय च विवृतम् । मुख्यसप्रदायक्रममन्त-रेण नेतन्नमश्चित्रमित चित्तमुपारोहतीति न वयमुपालम्भनीया । अत्र कैश्चिद्धविपोऽग्ने करणाना च सुगादीना कियायाश्च ब्रक्षविश्लेषणत्व-

# दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति ॥ २५ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तत्राधुना सम्यग्दर्शनस्य यक्कत्वं संपाच तत्स्तुत्यर्थमन्येऽपि यक्का उपिक्षिप्यन्ते—देवमेवेत्यादिना । देवमेव देवा इज्यन्ते येन यक्केनासौ देवो यक्कस्तमेवापरे यक्कं योगिनः कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ती-त्यर्थ । ब्रह्माग्नौ 'सत्यं क्कानमनन्तं ब्रह्म', 'विक्कानमानन्दं ब्रह्म', 'यत्साक्षाद्परोक्षाद्रह्म', 'य आत्मा सर्वान्तर ' इत्यादिवचनोक्तमशानायादिसर्वससारधर्मवर्जितं 'नेति नेति' इति निरस्ताशेषविशेष ब्रह्मशब्देनोच्यते । ब्रह्म च तद्गिश्च स होमाधिकरणत्वविवक्षया ब्रह्माग्निस्तिसन्ब्रह्माग्नावपरेऽन्ये ब्रह्मविदो यक्च यक्चशब्दवाच्य आत्मा आत्मनामसु यक्षशब्दस्य पाठात्तमात्मानं यक्च परमार्थतः परमेव ब्रह्मसंन्त बुद्ध्याद्यपाधिसंयुक्तमध्यस्तसवोपाधिधर्मकमाद्वतिक्रपं यक्केनैवात्मनैवोक्तळक्षणेनोपजुद्धति प्रक्षि-

#### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

यज्ञत्वं संपाद्य पूर्वश्लोके स्थिते सत्यधुना तस्यैव ज्ञानस्य स्तुत्यर्थं यज्ञान्तरनिर्देशार्थमुत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरित्याह—तन्नेति । सर्वस्य श्रेय साधनस्य मुख्यगोणवृत्तिभ्या यज्ञत्व दर्शयन्नादौ यज्ञद्वयमाद्रश्यति—देवमेवेत्यादिना । प्रती-कमादाय दैवयज्ञ व्याच्यटे—देवा इति । सम्यग्ज्ञानास्य यज्ञ विभजते—ब्रह्माम्नाविति । तत्र ब्रह्मशब्दार्थं श्रुत्यवष्टमभेन स्पष्टयति—सत्यमिति । यदज्जमनृत विपरीतमपरिच्छिन्न ब्रह्म तस्य परमानन्दत्वेन परमपुरुवार्थत्व-माह—विज्ञानमिति । तस्य ज्ञानाधिकरणत्वेन ज्ञानत्वमौपचारिकमित्याशङ्काह—यत्साक्षादिति । जीवब्रह्म विभागे कथमपरिच्छिन्नत्वमित्याशङ्क्या विश्विनष्टि—य आत्मेति । परस्यवात्मत्व सर्वस्मादेहादेरव्याकृतान्तादान्त-रत्वेन साध्यति—सर्वान्तर इति । विधिमुख सर्वमेवोपनिषद्वान्य ब्रह्मविषयमादिशब्दार्थं । निषेधमुख ब्रह्मविष्यमुपनिषद्वान्यमशेषमेवार्थतो निब्धाति—अश्वान्यमेति । ब्रह्मण्यमित्राब्दप्रयोगे निमित्तमाह—स होमेति । ब्रह्माच्यम्यम्यस्य द्वाहकत्वाद्विरुवस्य वा हेतुत्वादिति दृष्टव्यम् । यज्ञ्ञाब्दस्यात्मिन त्वपदार्थे प्रयोगे हेतुमाह—आत्मनामस्विति । अधाराध्यमावेन वास्त्वभेद ब्रह्मात्मानीव्यवित्यति—परमार्थत इति । कथ ति होमो निह तस्यैव तत्र होम मभवतीत्याशङ्काह—बुद्धादीति । उपाधिसयोगफल कथयति—अध्यस्तेति । उपाध्यध्यासद्वारा तद्वमाध्यसे प्राप्तमर्थं निर्दिशति—आहुतीति । इत्यभूतलक्षणा तृतीयामेव व्याकरोति—उक्तेति । इन्वस्वण्यारया (वर्त्वर्षरी)।

यज्ञत्व सपाद्य तत्स्तुत्यर्थ यज्ञान्तराण्युपक्षिपति — देवमेवेत्यादिना । देव देवताप्रधानमेव दर्शपूर्णमासादियर्ज नान्य एके योगिन कर्मयोगिन पर्श्वपासते । अपरे तु ब्रह्मेव सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकमखण्डैकरस वस्तु तदेव ज्ञात

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

यज्ञरूपलेन स्तावकतया ब्रह्मार्पणमम्त्रे स्थिते पुनरिप तस्य स्तुल्धर्थमितरान्यज्ञानुपन्यस्यति—देवा इन्द्राम्याद्य इज्यन्ते येन स दैवस्तमेव यज्ञ दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादिरूपमपरे योगिन कर्मिण पर्युपासते सर्वदा कुर्वन्ति न ज्ञानयज्ञम्। एव कर्मयज्ञमुक्ला-ऽन्त करणश्चिद्धारेण तत्फलभूत ज्ञानयज्ञमाह—ब्रह्मामौ सल्यज्ञानानन्तानन्दरूप निरस्तसमस्त्रविशेष ब्रह्म तत्पदार्थस्तस्मिन्नमौ ५ मान्योत्कर्षदीपिका।

पूर्वमिखादि परास्तम्। काकाक्षिगोळकन्यायस्य प्रदर्शितलादिति दिक् ॥ २४ ॥ सम्यग्दर्शनस्य यज्ञलं सपाय तत्सुलर्थमन्येऽपि यज्ञा उपिक्षिप्यन्ते — देवमेवेत्यादिना । देवा एवेज्यन्तेऽनेनामिष्टोमादिनासौ देवो यज्ञस्तमपरे कर्मयोगिन पर्युपासते कुर्वन्ति ब्रह्मामौ 'सल्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इलादिश्रुत्युक्तमससारिखरूप ब्रह्म तदेव होमाधिकरणविवक्षयाऽभि तस्मिजपरे ब्रह्मविद । आत्मनामसु यज्ञशब्दस्य पाठातः। यज्ञमात्मान जीवमाहुतिरूप यज्ञेन सलादिलक्षणेनोपज्ञह्वति सोपाधिकस्थात्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मरूपेणैव । ६ श्रीधरीव्याक्या ।

गन्तन्य प्राप्य नतु फलान्तरमित्यर्थ ॥ २४ ॥ एतदेव यश्वत्वेन सपादित सर्वत्र महादर्शनलक्षण श्वान सर्वयश्वोपायप्राप्यत्वात्सवयश्वेभ्य श्रेष्ठमित्यव स्तोतु अधिकारिमेदेन श्वानोपायभूनान्बहून्यशानाह—दैविमत्यष्टभिः । देवा इन्द्रवरुणादय इज्यम्ते यसिन् । एवकारेणे-न्द्रादिषु महादुद्धिराहित्य दिशतम् । त देव यश्च अपरे कर्मयोगिन पर्युपासते श्रद्धयानुतिष्ठन्ति । अपरे तु श्वानयोगिनो महारूपेऽग्रौ

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या।
भिन्युक्त तदुपेदयमेष तेषा रहस्रसप्रदायक्रमेऽश्चण्णत्वात्॥ २४॥ देवमेवेति। श्रोत्रादीनीति । आत्मसंयम अपरे देवानि क्रीडनशी॰ लानीन्द्रियाण्याश्रित्व य स्थितो यज्ञो निर्जावयग्रहणलक्षणत्तमेव परित उपासते। आमूलाद्विमृशन्त स्वात्मलाम लभन्त। अतएव ते योगिनः सर्वावस्थासु सततमेव योगगुक्तत्वात्। निलयोगे झत्राय मत्वर्थाय । एनमेव च विषयग्रहणात्मक यज्ञ यज्ञैनैव तेनेव लक्षणेनापरे पूर्यितुमशक्ये अकाशी जुल्लतीति कैश्चित्राक्यातम्। स्वनेस्तु पौर्वाप्याविरुद्धत्वाद्योऽभी हृदि स्थितस्त प्रकाशयामः। केषिन

# श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्नति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्नति ॥ २६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पन्ति । सोपाधिकस्यात्मनो निरुपाधिकेन परब्रह्मसरूपेणैव यहर्शनं स तिस्मिन्होमस्तं कुर्वन्ति । ब्रह्मात्मैम्नरवर्शननिष्ठाः संन्यासिन इत्यर्थ । सोऽयं सम्यग्दर्शनलथणो यज्ञो दैवयज्ञादिषु यज्ञपूपिक्ष-प्यते ब्रह्मार्पणिसत्यादिस्रोके 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान्ज्ञानयज्ञः परतप' इत्यादिस्तृत्यर्थम् ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनीति।श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये योगिन सयमाग्निषु। प्रतीन्द्रिय सयमो भिद्यत इति बहुवच नम्। संयमा प्वाग्नयस्तेषु जुह्नति। इन्द्रियसयममेव कुर्वन्तीत्यर्थः। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु

#### २ आन-दगिरिच्यारया ।

अशनायादिसर्वर्ससारधर्मवर्जितेन निर्विशेषेण स्वरूपेणेति यावत् । आत्मनो ब्रह्मणि होममेव प्रकटयति—सोपाधि कस्येति । अपर इत्यसार्थं स्फोरयति—ब्रह्मोति । उक्तस्य ज्ञानयज्ञस्य देवयज्ञादिपु ब्रह्मापणमित्यादिश्लोकेरुपक्षिप्य-माणत्व दर्शयति—सोऽयिमिति । उपसेपप्रयोजनमाह—श्लेयानिति ॥ २३ ॥ सप्रति यज्ञद्वयमुपन्यस्यति—श्लोत्रादिनिति । बाह्माना करणाना मनसि सयमस्पैकत्यात्वय सयमाग्निष्विति बहुवचनमित्याशङ्काह—प्रतीन्द्रि यमिति । सयमाना प्रस्याहाराधिकरणत्वेन व्यवस्थिताना मनोरूपाणा होमाधारत्वादग्नित्व व्यपदिशति—सयमा३ नीलकण्य यात्या (चतुधरी)।

सत्सर्वकर्मदग्वृत्वादिभिरिवाभिर्तक्षाभिस्तत्र यज्ञ जीतम् । यज्ञगव्दस्थात्मनामसु पाठात् । सोपाधि यज्ञेनैवात्मनेत निरुपाधिकेन रूपेण जुह्नति घटाकाशिमव महाकाशे उपाधिप्रहाणेन प्रविठापयन्ति सोऽय ज्ञानयज्ञो सुस्य ॥ २५॥ यज्ञान्तरमाह—श्रोत्रादीनीति । तत्र किचद्वासमान्यन्तर वा विशेषसुपादाय तत्र चेतसो नियमन कियते । तेच सयमा अनेकविषयत्वादनेके पृथक्फलाश्च । तथाच योगम्ज्ञकृता प्रोक्तम् 'सुवनज्ञान सूर्ये सयमाचन्द्रे तारा-

४ मधुस्वनीव्यारया।
यज्ञं प्रस्त्यात्मान लपदार्थं यज्ञेनेव। यज्ञशब्द आत्मनामसु यास्केन पठित। इत्यभूतलक्षणे तृतीना। एवनारो भेदाभेदव्याम्सर्यं। लपदार्थाभेदेनेवोपज्ञह्वति तत्स्क्ष्पतया पर्यन्तीत्यर्थं। अपरे पूर्वविलक्षणास्तत्त्वर्शनिष्ठा सन्यासिन इत्यर्थं। जीवब्रह्माभेदद्र्शन यज्ञत्वेन सपाय तत्सावनयज्ञमध्ये पत्यते 'श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ' इस्यादिना स्तोतुम् ॥ २५॥ तदनेन मुख्यगोन्णौ द्वौ यज्ञौ दर्शितौ, यावद्धि किचिद्वैदिक श्रेय साधन तत्सर्व यज्ञचेन सपायते—तत्र श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्र्याणि तानि शब्दा-दिविषयेभ्य प्रस्ताह्यान्ये प्रस्ताहारपरा स्त्रयमात्रिष्ठु, वारणा ध्यान समाविरिति त्रयमेकविषय स्त्रयमशब्देनोच्यते। तथाचाह्य भगवान्यतज्ञिल 'त्रयमेकत्र स्त्रयम ' इति । तत्र हृत्युण्डरीकादौ मनसिश्चरक्ष्यापन वारणा। एवमेकत्र वृतस्य चित्तस्य भगवदाकारत्रतिप्रवाहोऽन्तराऽन्याकारप्रस्ययव्यवहितो ध्यानम्। सर्वथा विज्ञातीयप्रस्ययानन्तरित सज्ञातीयप्रस्यप्रवाह समावि। सत्तु चित्तभूमिमेदेन द्विविध सप्रज्ञातोऽसप्रज्ञातश्च। चित्तस्य हि पत्र भूमयो भवन्ति क्षिप्त मृद्ध विक्षिप्तमेकाप्र निरुद्धमिति। तत्र रागद्वेषादिवशाद्विषयेष्वभितिविष्ट क्षिप्त, तन्द्रादिप्रस्त मृद्ध, सर्वदा विषयासक्तमिप कदाचिद्यानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्यावानित्र क्षिप्ताद्विष्ठानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्विष्ठानितृष्ठ क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्विश्वरानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशिद्वशाद्विष्ठानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्विश्वरानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्विश्वरानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्विश्वरानितृष्ट क्षिप्ताद्विशिद्वशाद्वरानितृष्ट

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यद्वलोकन स तिसन्होमस्त कुर्बन्तीत्यर्थ । ब्रह्मैरूपेऽमौ यज्ञेनवोपायेन ब्रह्मार्पणमित्युक्तप्रकारेण यज्ञमुपज्ञह्वति । यज्ञादिसर्वकर्म प्रविलापयन्तीत्यर्थ इति वा । अस्मिन्पक्षे यज्ञ यज्ञेनेत्यनयो खारस्य श्रोत्रादीनीत्यादिनोक्तयज्ञानुगुण्य चिन्त्यम् ॥ २५ ॥ श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाण्यन्ये योगिन प्रत्याहारप्य प्रतीन्द्रिय सयम्यप्रत्याहारस्य सत्त्वाह्नुवचनम् । सयमा एवामयस्तेषु जुह्वति । इन्द्रियसयमनमेव कुर्वन्तीत्यर्थं । यत्तुं धारणाध्यानसमाधित्रतयमेकविषय सयमज्ञब्देनोच्यते तत्र हृत्युण्डरीकादौ मनसिव्यक्ताल-स्थापन वारणा। एवमेकत्र धृतस्य चित्तस्य भगवदाकारवृत्तिप्रवाहोऽन्तरान्तराऽन्याकारप्रत्यव्यव्यवहितो ध्यानम् । सर्वया विजातीय-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

यद्वेनैवोपायभूतेन ब्रह्मापैणमित्युक्तप्रकारेण यश्मपुणज्ञह्वति । यश्चादिसवकर्माणि प्रविलापयन्तीत्यर्थे । सोऽय शानयश्च ॥ २५॥ श्रोत्रादीनीति । अन्ये नैष्ठिकब्रह्मचारिणस्तत्तदिन्द्रियसयमरूपेष्वप्निषु श्रोत्रादीनि जुह्वति प्रविलापयन्ति । इन्द्रियाणि निरुध्य सयम-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

द्योगयुक्ता सन्तो दैव नानारूपेन्द्रादिदेवतोदेशेनैव बाह्यद्रव्यमय यज्ञसुपाचरन्ति । त च क्रियमाणमेव यज्ञ कर्तव्यमिदमिलेव बुद्धा फला नपेक्षतया दुष्पूरे ब्रह्मामावर्षयन्तीति द्रव्ययज्ञा अपि पर ब्रह्म यान्ति । यता वक्यते 'सवेऽप्येते यज्ञविद ' इति । अतिरपि 'यज्ञन यज्ञ

#### २ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

### जुह्नति' इन्द्रियाण्येवाय्यस्तेष्विन्द्रियाग्निषु जुह्नति श्रोत्रादिभिरविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते ॥२६॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

इति । विषयेभ्योऽन्तर्बाद्धानीन्द्रियाणि प्रत्याहरन्तीति सयमयज्ञ संक्षिप्य दर्शयति—इन्द्रियेति । श्रोन्नादीन्द्रि-याग्निषु शब्दादिविषयहोमस्य तत्तदिन्द्रियस्ततिद्वषयोगभोगळक्षणस्य सर्वसाधारणस्वमाशङ्क्य प्रतिषिद्धान्वजीयस्वा रागद्वैषरिहतो भूत्वा प्राप्तान्विषयानुपशुक्षते तैस्तैरिन्द्रियैरिति विवक्षित होम विश्वदयति—श्रोत्रादिभिरिति ॥ २६॥ ३ नीळकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

ब्युह्ज्ञानं कण्ठक्पे क्षुत्पिपासानिवृत्ति'रित्यादि । त एवामय इन्द्रियेन्धनसहारहेतुत्वात् तेषु सयमाग्निषु श्रोत्रादीनि जुह्नित प्रक्षिपन्ति । तत्र श्रोत्रमनाहते ध्वनौ सनियम्य हसोपनिषदुक्तरीत्या घण्टानादादीन्दरा नादाननुभवन्ति । निह्नितत्र सन्नियते चेतिस शब्दान्तरग्रहण तदा भवति सोऽय श्रोत्रस्य सयमाग्नौ होमो बोध्य । एवमन्यत्रापि तद्वारा च निष्कल तत्त्व प्रतिपद्यन्ते । तथान्ये विषयेभ्यः प्रत्याहृतकरणाः धारणाध्यानसमाध्यात्मक मनस संयमं एकत्र मूलाधाराचन्यतमचके कर्तुमराक्ताः समनस्केन्द्रियेषु विषयवियोगाद्यवेन्धनानलवत्स्वय विलीनेषु येषा समाधिषुद्धित्तैरिन्द्रियेषु विषया एवोपसहता न त्विन्द्रियादीनि मनआदिषु पूर्वोक्तरीत्या उपसहतानि । तानेतानिन्द्रिय-चिन्तकान्प्रकृत्योक्त वायवीये 'दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः' इति ॥ २६ ॥ इतो विश्रिष्ट योगान्तरमाह—

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

विक्षिप्त, तत्र क्षिप्तमृहयो समाधिशङ्केव नास्ति । विक्षिप्ते तु चेतसि कादाचित्क समाधिविंक्षेपप्राधान्यायोगपक्षे न वर्तते, किंतु तीव्रपवनविक्षप्तप्रदीपवत्स्वयमेव नश्यति । एकाप्र तु एकविषयकधारावाहिकवृत्तिसमर्थं सत्त्वोद्रेकेण तमोगुणकृततन्द्रादिक्षयल्ध्यामावाद्दिकविषयेवेति शुद्धे सत्त्वे भवति चित्तमेकाप्रम् अस्यां भूमौ सप्रज्ञात समाधि । तत्र ध्येयाकारा वृत्तिरिप भासते । तस्या अपि निरोधे निरुद्ध चित्तमसप्रज्ञातसमाधिभूमि । तदुक्तं (तस्या अपि निरोधे सर्ववृत्तिनिरोधाधिवांज समाधि 'इति । अयमेव सर्वतो विरक्तस्य समाधिफलमपि सुखमनपेक्षमाणस्य योगिनो दृद्धम्म सन् धर्ममेव इत्युच्यते । तदुक्तं 'प्रसख्यानेऽप्यक्रसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धमेमेघ समाधि , तत क्षेत्रकर्मिनवृत्ति 'इति । अनेन रूपेण सयमाना भेदादिक्तिवित्ति बहुवचनम् । तेषु इन्द्रियाणि खुद्धित धारणाध्यानसमाधिति ध्यर्थं सर्वाणीनिद्रयाणि ख्वविषयेभ्य प्रस्ताहरन्तिसर्थं । तदुक्त—'ख्वविषयासप्रयोगे चित्तरूपानुकार एवेन्द्रियाणा प्रस्ताहार 'इति । विषयेभ्यो निग्रहीतानीन्द्रियाणि चित्तरूपाण्येव भवन्ति । तत्रश्च विक्षेपाभावाचित्त धारणादिक निर्वहतीसर्थं । तद्नेन प्रसाहारधारणाध्यानसमाधिरूप योगाङ्गचतुष्टयमुक्तम् । तदेव समाध्यवस्थाया सर्वेन्द्रियवृत्तिनिरोधो यज्ञत्वेनोक्त । इदानीं च्युत्थानावस्थायां रागद्वेषराहित्सेन विषयभोगो य सोऽप्यपरो यज्ञ इत्याह—शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निष्ठ जुद्धित । अन्ये व्युत्थानावस्थायां रागद्वेषराहित्येन विषयभोगो य सोऽप्यपरो यज्ञ इत्याह—शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निष्ठ जुद्धित । अन्ये व्युत्थानावस्था श्रोत्रादिभिरविरद्धविषयप्रहण स्पृहाद्यूत्यत्वेनान्यसाधारण कुर्वन्ति स एव तेषा होम ॥ २६ ॥

#### ५ आध्योत्कर्षदीपिका।

प्रख्यानम्तिति सजातीयप्रख्यप्रवाह समाधि अनेन रूपेण स्यमाना भेदात् अभिष्विति बहुवचन तेष्विन्द्रियाणि जुह्विति धारणा ध्यानसमाधिसिद्धार्थं सर्वाणिनिद्रयाणि ख्खिविषयेम्य प्रखाहरन्तीत्वर्थं इत्यादि तिच्चन्छम् । प्रखाहाररूपेष्विभिष्ठ श्रोत्रादीनिद्रयाणा होमस्यात्र विविक्षतिलादन्यथा होमाधिकरणस्यालाभात् ध्यानादीना तु मनोहोमाधिकरणलादिति दिक् । एतेन तदनेन प्रखाहार-ध्यानधारणासमाधिरूप योगङ्गचतुष्ठयमुक्तमिति प्रत्युक्तम् । प्रखाहारस्येवात्राक्षरस्यारस्रातीते । अतैएव तत्र कचित् बाह्यमाभ्य न्तरं वा विशेषमुपादाय तत्र चेतसो नियमन कियते । ते च सयमा अनेकविषयलादनेके पृथक्षकलश्च । तथाच योगसूत्रकृता प्रोक्तं भुवनज्ञान सूर्ये सयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञान कण्ठकूपे क्षुतिपासानिवृत्ति ' इत्यादिति परास्तम् । अन्ये तत्त्वविद प्रार्व्धवशादुपलं वधान् शब्दादीन् शास्त्राविकद्धान्विषयान् इन्द्रियाभिषु जुह्वति श्रोत्रादिभिरविकद्धविषयप्रहण होम मन्यन्त इत्यर्थं । यन्तु तथान्ये विषयेभ्य प्रलाहतकरणा धारणाध्यानसमाध्यात्मक मनस स्यममेकत्र मूलाधाराद्यन्यतमचके कर्तुमशक्ता समनस्केन्द्रियेषु विषय-वियोगाह्रकेन्ध्यानल्यत्तस्य विलीनेषु येषा समाधिबुद्धिती समनस्केन्द्रियेषु विषया एवोपसहता इत्यादन्तवर्या वर्णयन्ति तदसत् । इत्याद्यस्य श्रोत्रादीनीत्यादिनोक्तलेन यज्ञान्तरलाभावप्रस्वात्। उक्तरीत्या विषयासिक्वर्षामी इन्द्रियाणि जुह्वतीति

#### ६ श्रीधरीब्याख्या।

भवानास्तिष्ठन्तीलर्थं । इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दाधीनन्ये गृहस्था जुह्नति विषयान् । भोगसमयेऽप्यनासक्ताः सन्तोऽग्नित्वेन भाविते-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्याः।

मयजन्त देवा 'इति ॥ २५ ॥ अन्ये तु सयमाग्निविनिष्रयाणीति । संयमं मनस्तस्य येऽग्नय' प्रतिपन्नमावभावनारूपा अभिलावध्लोषका

मधुसूदनः २ नीलकण्डः ६ नीलकण्डः.

# सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥ २७॥

१ श्रीमञ्डाकरमाष्यम्।

किंच—सर्वाणीति । सर्वाणीन्द्रियकर्माणीन्द्रियाणां कर्माणीन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुराध्यात्मिकस्तत्कर्माण्याकुञ्चनप्रसारणादीनि तानि चापर आत्मसंयमयोगाद्वावात्मनि संयम आत्मसयमः स एव योगाग्निस्तसिन्नात्मसंयमयोगाग्नौ जुडति प्रक्षिपन्ति ज्ञानदीपिते स्नेहेनेव प्रदीपिते

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

यज्ञान्तरं कथयति—किंचेति । इन्द्रियाणा कर्माणि श्रवणवदनादीन्यात्मनि सयमो धारणाध्यानसमाधिलक्षण । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

सर्वाणीति । इन्द्रियाणा कर्माणि शब्दादिग्रहणानि, प्राणकर्माण्याकुञ्चनप्रसारणश्वासप्रश्वासादीनि । अपरे योगिनः आत्मनि बुद्धौ सयम स एव योगोऽभिश्च तिसन् ज्ञानेन देहेन्द्रियप्राणमनोव्यतिरिक्तात्मज्ञानेन दीपिते प्रकाशिते जुह्नति प्रविल्ञापयन्ति । इन्द्रिययोगिना हि सुप्ताविव प्राणोऽनुपसह्त एवास्ते । तत्सहचरस्य मनसोऽनुपसहारात् । ४ मञ्चसदनीव्याख्या ।

तदेव पातज्ञलमतानुसारेण लयपूर्वक समाधि ततो व्युत्थान च यज्ञद्वयमुक्ला ब्रह्मवादिमतानुसारेण बाधपूर्वक समाधि कारणो-च्छेदेन व्युत्थानशून्य सर्वफलभूत यज्ञान्तरमाह—द्विविधो हि समाधिभवति लयपूर्वको बाधपूर्वकश्च । तत्र 'तदनन्यलमार-म्मणशब्दादिभ्य ' इति न्यायेन कारणव्यतिरेकेण कार्यस्यासत्त्वात्पश्चीकृतपञ्चभूतकार्यं व्यष्टिरूप समष्टिरूपविरादकार्यसा त्तद्यतिरेकेण नास्ति । तथा समष्टिरूपमपि पश्चीकृतपश्चभूतात्मक कार्यमपश्चीकृतपश्चमहाभूतकार्यलात्तद्यतिरेकेण नास्ति । तत्रापि पृथिवी शब्दस्परीरूपरसगन्धाख्यपश्चगुणा गन्धेतरचतुर्गुणापुकार्यलातद्यतिरेकेण नास्ति । ताश्चर्गुणा आपो गन्ध-रसेतरत्रिगुणात्मकतेज कार्यलात्तद्यतिरेकेण न सन्ति । तदपि त्रिगुणात्मक तेजो गन्धरसरूपेतरद्विगुणवायुकार्यलात्तव्यति-रेकेण नास्ति । सोऽपि द्विगुणात्मको वायु शब्दमात्रगुणाकाशकार्यलात्तवातिरेकेण नास्ति । सच शब्दगुण आकाशो बह स्यामिति पमेरश्वरसकल्पात्मकाहकारकार्यलात्त्वविरिकेण नास्ति । सोऽपि सकल्पात्मकोऽहकारो मायेक्षणरूपमहत्तत्त्वकार्य-लात्तव्यतिरेकेण नास्ति । तदपीक्षणरूप महत्तत्त्व मायापरिणामलात्तव्यतिरेकेण नास्ति । तदपि मायाख्य कारण जडलेन वैतन्येऽध्यस्तलात्तद्यतिरेकेण नास्तीत्यनुस्थानेन विद्यमार्बेऽपि कार्यकारणात्मके प्रपत्रे वैतन्यमात्रगोचरो य समाधि स लयपूर्वक उच्यते । तत्र तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यार्थज्ञानाभावेनाविद्यातत्कार्यस्याक्षीणलात् । एव चिन्तनेऽपि कारणस-त्त्वेन पुन कृत्स्त्रप्रयोतथानाद्य सुषुप्तिवत्सनीज समाधिर्न मुख्य । मुख्यस्तु तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थसाक्षात्कारेणाविद्याया निवृत्तौ सर्गक्रमेण तत्कार्यनिवृत्तरनायविद्यायाश्च पुनक्रयानाभावेन तत्कार्यस्यापि पुनक्रयानाभावाचिर्वाजो बाधपूर्वक समाधि । सएवानेन श्लोकेन प्रदर्श्यते । तथाहि-सर्वाणि निखिलानि स्थूलरूपाणि सस्काररूपाणि चेन्द्रियकर्माणीन्द्रियाण-श्रोत्रलक्चक्ष्र्रसनघ्राणाख्याना पञ्चाना वाक्पाणिपाद्पायूपस्थाख्याना च पञ्चाना बाह्यानामान्तरयोश्च मनोबुद्धो कमीणि शब्दश्रवणस्पर्शप्रहणरूपद्शेनरसप्रहणगन्धप्रहणानि वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाख्यानि च सकल्पाध्यवसायौ च, एव प्राणकर्माणि च प्राणाना प्राणापानव्यानोदानसमानाख्याना पश्चाना कर्माणि बहिर्नयनमधोनयनमाकुश्चनप्रसारणादि अधि-तपीतसमनयनमूर्ध्वनयनमिलादीनि । अनेन पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणि पश्च प्राणा मनो बुद्धिश्वति सप्तद्शा-त्मक लिङ्गमुक्तम । तच सूक्ष्मभूतसमष्टिरूप हिरण्यगर्भाख्यमिह विवक्षितमिति वदितु सर्वाणीति विशेषणम् । आत्मसय-मयोगामौ, आत्मविषयक. सयमो धारणाध्यानसञ्ज्ञातसमाधिरूपस्तत्परिपाके सति योगो निरोधसमाधि । य पतज्ञिल

भ मान्योक्कंबंदीपिका।
वक्तव्यलापत्तेश्चेति दिक् ॥२६॥ किच सर्वाणीन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणा श्रोत्रलक्ष्यक्षरसनघ्राणाख्याना ज्ञानेन्द्रियाणा वाक्पाणि-पादपायूपस्थामिधाना कर्मेन्द्रियाणा कर्माणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धप्रहृणात्मकानि वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाख्यानि च तथा प्राणाना प्राणापानव्यानोदानसमानाभिधाना कर्माणि बहिर्नयनमधोनयनमाकुञ्चनप्रसारणादि अश्चितपीतसमनयनम् ध्वेनयनमि-त्यादीनि 'उद्गारे नाग आख्यात कूर्म उन्मीलने स्मृत । कुकर क्षुत्करो होयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जहाति मृत चापि सर्वव्यापी धनजय १ इत्युक्तानि नागादिपञ्चप्राणकर्माणि चापरे आत्मनि स्थम प्रविलापन सण्व योगाभिस्तस्मिन् तैळेन दीप इव ज्ञानेन ६ श्रीधरीव्याख्या।

िवन्द्रियेषु इविङ्वेन मावितान्श्रन्दादीनप्रक्षिपन्तीत्यर्थे ॥ २६ ॥ सर्वाणीति । अपरे ध्याननिष्ठा बुद्धीन्द्रियाणा श्रोत्रादीना कर्माणि श्रवणदर्शनादीनि । कर्मेन्द्रियाणा वाक्पाण्यादीना कर्माणि वचनोपादानादीनि च प्राणाना दशाना कर्माणि । प्राणस्य वहिर्गमनम् ।

७ अभिनवगुसाचार्यव्याच्या । विस्कुलिङ्गास्त्रेष्विन्द्रियाण्यर्पयन्ति अतएव ते तपोयज्ञाः । इतरे ज्ञानपरिदीपितेषु फलदाहकेष्विन्द्रियाग्निषु विषयानर्पयन्ति सेदवासनाः

## द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संज्ञितव्रताः॥ २८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विवेकविज्ञानेनोज्ज्ञवलभावमापादिते प्रविलापयन्तीत्यर्थः ॥ २७ ॥ द्रव्येति । द्रव्ययज्ञास्तीर्थेषु द्रव्यविन्योगं यज्ञबुद्ध्या कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञा , तपोयज्ञास्तपो यज्ञो येषा तपस्विना ते तपोयज्ञा , योग-यज्ञाः प्राणायामप्रत्याद्वारादिलक्षणो योगो यज्ञो येषा ते योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायो यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषा ते स्वाध्याययज्ञाः, ज्ञानयज्ञा ज्ञान शास्त्रार्थपरिज्ञान यज्ञो

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सर्वमिष व्यापार निरुध्यात्मिन चित्तसमाधान कुर्वन्तीत्याह—विवेकेति ॥ २७ ॥ यज्ञषद्भमवतारयति—द्रव्येति । तत्र द्रव्ययज्ञानपुरुषानुपादाय विभजते—तीर्थेष्विति । तपस्विना यज्ञबुद्धा तपोऽनुतिष्ठन्तो नियमवन्त इत्यर्थ । १ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

बुद्धियोगिना तु मनसोऽप्युपसहारात्तदायत्तस्य प्राणसाप्युपसहारो भवतीति विशेषः । एतेषामि बुद्धौ बोद्धव्याभावात्पूर्वविद्योगिना तु मनसोऽप्युपसहारात्तदायत्तस्य प्राणसाप्युपसहारो भवतीति विशेषः । एतेषामि बुद्धौ बोद्धव्याभावात्पूर्वविद्योगिया समाधिबुद्धिरस्त नत्वेतैर्बुद्धेरन्यत्वेन नात्मा ज्ञातो नापि तस्मिन्बुद्धिरुपसहता । अतएवैतान्प्रकृत्योक्तः
वायवीये 'बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा ' इति । बौद्धा बुद्धौ लीना दशसहस्राणि मन्वन्तराणीत्यनुषज्ञात् ॥ २७ ॥ एव यज्ञपञ्चक श्लोकत्रयेणोक्तम् । अथैकेनैव श्लोकेन पञ्चयज्ञानाह — द्रव्येति । द्रव्यसाध्या वापीकृपारामा तीर्थे बहिर्वेदिकादान श्लोतयज्ञाना प्रागेव ग्रहणात् त एव यज्ञा येषा ते द्रव्ययज्ञा । तथा तप कृच्छूअ मध्यस्तनीन्याच्या ।

स्त्रयामास 'व्युत्थाननिरोधसस्कारयोरिमभवप्रादुर्भावो निरोधलक्षणिचत्तान्वयो निरोधपरिणाम ' इति । व्युत्यान क्षिप्तमूढ विक्षिप्ताल्य भूमित्रय तत्सरकारा समाविविरोधिनत्त योगिना प्रयक्षेन प्रतिदिन प्रतिक्षण चामिभूयन्ते । तिद्वरोपिनश्च निरोधसस्कारा प्रादुर्भवन्ति । तत्तश्च निरोधमात्रक्षणेन चित्तान्वयो निरोधपरिणाम इति । तस्य फलमाह तत प्रशान्त वाहितासस्कारादिति । तमोरजसो क्षयाल्यविक्षेपग्चत्यत्वेन ग्रुद्धसत्त्वस्वरूप चित्त प्रशान्तिमित्युच्यते । पूर्वपूर्वप्रशामसकार पाटवेन तदाधिक्यं प्रशान्तवाहितेति । तत्कारण च सूत्रयामास 'विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व सस्कारशेषोऽन्य ' इति । विरामो श्वत्युपरमस्त्रस्य प्रत्यय कारण पृत्त्युपरमार्थ पुरुषप्रयक्षस्त्रसाभ्यास पौन पुन्येन सपादन तत्पूर्वक्रस्त्रज्ञन्योऽन्य सप्रज्ञातादिल क्षणोऽसप्रज्ञात इत्यर्थ । एताहशो य आत्मसयमयोग स एवाभिस्तस्मिञ्ज्ञानवीपिते ज्ञान वेदान्तवाक्यजन्यो ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारत्तेनाविद्यातत्कार्यनाशद्वारा वीपिते अत्यन्तोज्विकते वाधपूर्वके समाबौ समष्टिलिङ्गज्ञारीरमपरे जुद्धति । प्रविलापयन्तीत्यर्थ । अत्र च सर्वाणीति आत्मेति ज्ञानवीपित इति विशेषणेरमावित्यक्षवचनेन च पूर्ववेलक्षण्य स्चितमिति न पौनस्वस्त्रम् ॥ २० ॥ एव त्रिमि श्लोके पश्चयज्ञातुक्ताऽधुनैकेन श्लोकेन षष्ट्यज्ञानाह—द्रव्यत्याग एव यथाशास्त्र यज्ञो येषा ते द्रव्यव्या पूर्वदत्तात्वस्त्राण भूताना चाप्यहिंसनम् । बहिवेदि च यद्दान दत्तमित्यमिधीयते ॥ ' इति । इष्टात्य श्रीतस्तिमित्यमिधीयते ॥ शरणागतसत्राण भूताना चाप्यहिंसनम् । बहिवेदि च यद्दान दत्तमित्यमिधीयते ॥ ' इति । इष्टात्य श्रीत कर्म तु 'देवमेवापरे यज्ञमि'त्यत्रोक्तम् । अन्तवेदि दानमिप तत्रैवान्तर्भूतम् । तथा कृष्ट्यूचनद्रयाणदि तप एव यज्ञो येषा ते त्रोयज्ञास्तपस्ति । तथा योगक्षित्तवृत्तिनिरोधोऽष्टाङ्को यज्ञो येषा ते योगयज्ञा यमनियमासनादियोगाङ्गानुष्ठानपर। ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

विवेकेन सर्वोपाधिनिरासेनों ज्वलतामापिदिते जुड्डिति । प्रविलापयन्तीस्थर्ष । अत्र भाष्यस्य समानरूपतया न तेन व्याख्यान्तराणा विरोध इति भ्येयम् ॥ २७ ॥ एव त्रिमि श्लोकेर्यज्ञपञ्चकसुक्ताथैकेन पञ्च यज्ञानाह —द्वत्ययञ्चा इति । तीर्थेषु द्रव्यविनियोग यज्ञबुद्धा ये कुर्वन्ति ते द्रव्ययज्ञा इति भाष्यम् । तस्यैव विवरण द्रव्ययज्ञा पूर्तदत्ताख्यसार्तयज्ञपरा । तथाच स्मृति 'वापीकूप- ६ श्रीधरीज्याक्या ।

अपानस्थाधोतयनम् । व्यानस्य व्यानयनाकुञ्चनप्रसारणादि । समानस्याक्षितपीतादीना सम्यगुन्नयनम् । उदानस्योध्वनयनम् । 'उद्गारे नाग आख्यात कूर्म उन्मीलने स्मृत । कृतर ध्रुतकुज्ज्ञेयो देवदत्तो विजृम्भणे । न जहाति मृत चापि सवव्यापी धनजय'' इत्येवरूपाणि जुह्नति । क्षः । आत्मिन सयमो ध्यानकाष्ट्रय स एव योग स एवाग्निस्तस्मिन् शानेन ध्येयविषयेण दीषिते प्रव्विति ध्येयं सम्यग्ज्ञात्वा तिसिन्मन स्यम्य तानि सर्वाणि कर्माण्युपरमयन्तीत्वर्थं ॥ २७॥ किंच द्रव्येति । द्रव्यदानमेव यश्चो येषा ते द्रव्य७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या

निरासायैव भोगानभिळवन्तीत्युपनिषत् ॥ २६ ॥ २७ ॥ तथाच मयैव ळघ्व्या प्रक्रियायामुक्त 'न भोग्य व्यतिरिक्त हि भोकुस्तको विभाव्यते । एप एव हि भोगो यत्तादात्स्य भोकुभोग्ययोः ॥' इति । स्पन्देषि 'भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वेत्र सरिथत ' इति । ते च सर्वानिन्द्रियव्यापागन्मानसान्युक्तत्तिकानिर्गमनसूत्राद्यभोनयनादीन्त्रायथीयाक्षात्मनो भनसक्ष स्वमहेतौ योगनाक्ष्यैकाप्रयवहौ सम्य

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

येषां ते ज्ञानयज्ञाश्च यतयो यतनशीला संशितवता सम्यक् शितानि तनुकृतानि तीक्ष्णीकृतानि

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रत्याहारादीत्यादिशब्देन यमनियमासनध्यानधारणासमाधयो गृह्यन्ते, यथाविधि प्राङ्मुखःवपवित्रपाणिःवाद्यङ्गविधि-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

चान्द्रायणमासोपवासादि तदेव यज्ञस्थानीय येषा ते तपोयज्ञा । तथा योगयज्ञा सङ्गफलत्यागपूर्वक सध्योपास-नादिनिर्विकल्पसमाध्यन्ताना कर्मणामनुष्ठान तृतीयाध्यायोक्त योग स एव यज्ञो येषा ते योगयज्ञा । यद्वा यम-नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाविरूपोऽष्टाङ्गोपेतो 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ' इति स्त्रितो योग एव यज्ञो येषा त इति । तथा स्वाध्याययज्ञा नित्य वेदाध्ययनरतास्ते स्वाध्याययज्ञा । ज्ञान स्वाध्यायार्थस्य पूर्वोत्तरमीमासा-विचार स एव यज्ञो येषाम् । स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्चिति स्वाध्यायज्ञानयज्ञा इति समास । यतयो यतनशीळा

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

यमनियमासनप्राणायामप्रसाहारधारणाध्यानसमावयो हि योगस्याष्टावङ्गावि । तत्र प्रसाहार श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्य इस-त्रोक्त । वारणाध्यानसमाधय आत्मसयमयोगामाविखत्रोक्ता । प्राणायामोऽपाने जुह्वति प्राणमिखनन्तरश्लोके वक्ष्यते । यमनियमासनान्यत्रोच्यन्ते । अहिसासत्यास्तयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमा पश्च । शौचसन्तोषतप खाध्यायेश्वरप्रणिघानानि नियमा पच । स्थिरसुखमासन पद्मकखित्तकाद्यनेकविधम् । अज्ञास्त्रीय प्राणिवधो हिंसा । सा च कृतकारितानुमोदितमेदेन त्रिविधा । एवमयथार्थभाषणमवध्यहिसानुबन्धि यथार्थभाषण चानृतम्, स्तेयमशाब्रीयमार्गेण परद्रव्यस्तीकरणम्, अशास्त्रीय स्त्रीपुस-व्यतिकरो मैथुनम्, शास्त्रनिषिद्धमार्गेण देहयात्रानिर्वाहकाधिकभोगसाधनस्वीकार परित्रह । एतन्निवृत्तिलक्षणा उपरमा यमा । 'यम उपरमे' इति स्मरणात् । तथा शौच द्विविध बाह्यमाभ्यन्तरं च । मृज्जलादिभि कायादिक्षालन हितमितमेध्याशनादि च बाह्यम् । मैत्रीमुदितादिभिर्मदमानादिचित्तमलक्षालनमान्तरम् । सतोषो विद्यमानभोगोपकरणादिधकस्यानुपादित्सारूपा चित्त वृत्ति । तप श्रुत्पिपासाशीतोष्णादिद्वन्द्वसहन काष्ट्रमौनाकारमौनादिवतानि च । इङ्गितेनापि खाभिप्रायाप्रकाशन काष्ट्रमौनम् , अवचनमात्रमाकारमौनमिति मेद । खाध्यायो मोक्षज्ञास्त्राणामध्ययन प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिवान सर्वकर्मणा तस्मिन्पर-मगुरौ फलनिरपेक्षतयाऽर्पणम् । एते विधिरूपा नियमा । पुराणेषु येऽविका उत्तास्त एष्वेव यमनियमेष्वन्तर्भाव्या । एताहश-यमनियमाग्रभ्यासपरा योगयज्ञा । खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यथाविधि वेदाभ्यासपरा खाध्याययज्ञा । न्यायेन वेदार्थनिश्चयपरा ज्ञानयज्ञा । यज्ञान्तरमाह—यतयो यक्षशीला सशितवता सम्यक् शितानि तीक्ष्णीकृतान्यतिहलानि वतानि येषा ते सिशितव्रतयश इत्यर्थ । तथाच भगवान्पतञ्जलि 'ते जातिदेशकालसमयानविच्छना सार्वभौमा महाव्रतम्' इति । ये पूर्वम-हिंसाचा पन्न यमा उक्तास्त एव जात्याचनवच्छेदेन दढभूमयो महावतशब्दवाच्या । तत्राहिसा जात्यविच्छन्ना यथा भूगयो-र्मृगातिरिक्तान हनिष्यामीति । देशाविकाना न तीर्थे हनिष्यामीति । सेव कालाविकाना यथा न चतुर्दस्या न पुण्येऽहनीति । सैव प्रयोजनविशेषरूपसमयाविक्वना यथा क्षत्रियस्य देवबाह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण न हनिष्यामि, युद्ध विना न हनिष्यामीति च । एव विवाहादिप्रयोजनव्यतिरेकेणानृत न वदिष्यामीति, एवमापत्कालव्यतिरेकेण श्रुद्भयायतिरिक्तस्तेय न करिष्यामीति च । एवमृत्यातिरिक्तकाले पत्नीं न गमिन्यामीति, एव गुर्वादिप्रशोजनमन्तरेण न परिप्रहीष्यामीति यथायोग्यमवंच्छेदो इष्टव्य । एताहगवच्छेदपरिहारेण यदा सर्वजातिसर्वेदेशसर्वकालसर्वप्रयोजनेषु भवा सार्वभौमा अहिंसादयो भवन्ति महता प्रयक्षेन परिपाल्यमानलात्, तदा ते महात्रतशब्देनोच्यन्ते । एव काष्ठमौनादित्रतमपि द्रष्टव्यम् । एतादशत्रतदार्व्ये च

५ भाष्योत्कर्वदीयिका ।

तडागादिदेवतायतनानि च । अन्नप्रदानमाराम पूर्तमिखमिघीयते ॥ शरणागतसत्राण मूताना चाप्यहिंसनम् । बहिर्नेदि च यद्दान दत्तमिखमिघीयते ॥' इत्यादीति बोध्यम् । तथा पन्नामिसेवनादि तप एव यज्ञो येषा ते तपोयज्ञा । तथा यमनियमासनप्राणायामप्रला-हारधारणाध्यानसमाधिळक्षणो योग एव यज्ञो येषा ते योगयज्ञा । तथा परे खाध्यायो विधिवद्वेदाभ्यासो यज्ञो येषा ते खाध्याययज्ञा । ज्ञान पूर्वोत्तरमीमासाविचारेण शास्त्रार्थपरिज्ञानं यज्ञो येषा ते ज्ञानयज्ञाश्च यतयो यक्षज्ञीला , सम्यक् ज्ञितानि स्क्ष्माणि तीक्ष्णीकु-तानि च व्रतानि येषा ते । इति सर्वेषा विशेषणमन्त्याना वा। केचित्रवंनेन विशेषणेन यज्ञान्तर वर्णयन्ति व्रतयज्ञा इत्यर्थं इति तेषां ६ श्रीषरीन्याक्या।

बनाः । कुच्छ्रचान्द्रायणादितप एव यक्को येषा ते तपोयका । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षण. समावि स एव यक्को येषा ते योगयकाः ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

रहानपरि(बोधि)दीपित पूर्यितव्ये निवेशयन्ति । गृक्षमाण विषयं सकल्पमानं वा तदेकाश्रतयेव तत्परिसकाम्यम्पापारया बुख्या गृक्षमीति तास्पर्यम् । तदक्त शिवोपनिषदि 'भावे त्यक्ते निरुद्धा चेश्रेव भावान्तर त्रजेत् । तदा सन्मध्यमावेन विकाशं वाति भावना ॥' इति । एव योगः

<sup>।</sup> मधुसूद्वः.

# अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः॥ २९॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

व्यानि येषा ते संशितव्यताः ॥ २८ ॥ किच-अपान इति । अपानेऽपानवृत्तौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति प्राण प्राणवृत्तिम् । पूरकाख्य प्राणायाम कुवेन्तीत्यर्थ । प्राणेऽपानं तथापरे जुह्वति रेचकाख्य च प्राणा-याम कुवेन्तीत्यत्, प्राणापानगती मुखनासिकाभ्या वायोर्निर्गमन प्राणस्य गतिस्तद्विपर्ययेणाधो-गमनमपानस्य ते प्राणापानगती एने रुद्धा निरुध्य प्राणायामपरायणाः प्राणायामनत्परा कुम्भकाख्य

२ आन दगिरिच्याख्या।

मनतिक्रम्येति यावत्, व्रताना तीक्ष्णीकरणमतिदृढत्वम् ॥ २८ ॥ प्राणायामाख्य यज्ञमुदाहरति—किंचेति । प्राणा यामपगयणा सन्तो रेचक पूर्क च कृत्वा कुम्भक कुर्वन्तीत्याह—प्राणेति ॥ २९ ॥ प्राणापानयोर्गती श्वासप्रश्वासौ ३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

सिशतवता सम्यक् शित तीक्ष्ण व्रतमहिसादिक येषा ते इति सर्वेषा विशेषणम् ॥ २८ ॥ एकादश यज्ञमाह— अपान इति । अपरे अपानेऽपानवृत्तो जुह्नित प्रक्षिपन्ति प्राण प्राणवृत्तिम् । पूरकाख्य प्राणायाम कुर्वन्तीत्यर्थ । तथा प्राणे च अपान प्रक्षिपन्ति । रेचकाख्य प्राणायाम कुर्वन्तीत्यर्थ । प्राणापानगती रुद्धा मुखनासिकाम्या वायो- विर्ममन प्राणस्य गति तद्विपर्ययेणाधोगमनमपानस्य गति ते प्राणापानगती एते निरुध्य प्राणायामपरायणा प्राणायाम-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

मामकोधलोभमोहाना चतुर्णामिष नरऋदारभूनाना निवृत्ति । तत्राहिनया क्षमया कोधस्य, ब्रह्मचयेण वस्तुविचारेण कामस्य, अस्तेयापरिग्रहरूपेण सतोषेण लोभस्य, सत्येन यथार्थज्ञानरूपेण विवेकेन मोहस्य, तम्मूलाना च सर्वेषा निरृत्तिरिति द्रष्टव्यम् । इतराणि च फलानि सकामाना योगशास्त्रे कथितानि ॥ -८ ॥ प्राणायामयज्ञमाह सार्धेन—अपानेऽपानवृत्तौ जुह्नति प्रक्षिपन्ति प्राणवृत्तिम् । वाह्यवायो शरीराभ्यन्तरप्रवेशेन पूरकाख्य प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थ । प्राणेऽपान तथाऽपरे जुह्नति शारीरवायोर्बहि-र्निर्गमनेन रेचकाल्य प्राणायाम कुर्वन्तीत्यर्थ । पूरकरेचककथनेन च तद्विनाभृतो द्विविध क्रम्मकोऽपि कथित एव । यथाशक्ति वायुमापूर्योनन्तरं श्वासप्रश्वासनिरोव कियमाणोऽन्त कुम्भक । यथाशक्ति सर्वे वायु विरिच्यानन्तर कियमाणो बहि कुम्भक । एतत्प्राणायामत्रयानुवादपूर्वेक चतुर्थ कुम्भकमाह - प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यामान्तरस्य वायोर्वहिर्निर्गम श्वास प्राणस्य गति । बहिर्निर्गतस्यान्त प्रवेश प्रश्वासोऽपानस्य गति । तत्र पूरके प्राणगतिनिरोध , रेचकेऽपानगतिनिरोध , कुम्भके तूमयगतिनिरोध इति क्रमेण युगपच श्वासप्रश्वासाख्ये प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणा सन्तोऽपरे पूर्वविलक्षणा नियताहारा आहारनियमादियोगसाधनविशिष्टा प्राणेषु बाह्याभ्यन्तरकम्भकाभ्यासनिगृहीतेषु प्राणान् ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियरूपा-न्युह्रति, चतुर्थकुम्भक्यभ्यासेन विळापयन्तीत्वर्थ । तदेतत्सर्व भगवता पतञ्जलिना सक्षेपविस्तराभ्या सृत्रितम् । तत्र सक्षेपसूत्र 'तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदलक्षण प्राणायाम ' इति । तस्मिन्नासने स्थिरे सति प्राणायामोऽनुष्ठेय । कीदश , श्वास-प्रश्वासयोगीतिविच्छेदलक्षण श्वासप्रश्वासयो प्राणापान वर्मयोर्या गति पुरुषप्रयत्नमन्तरेण खाभाविकप्रवहण क्रमेण युगपच पुरुषप्रयक्तविशेषेण तस्या विच्छेदो निरोध एव लक्षण खरूप यस्य स तथेति । एतदेव विरूणोति 'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति-देशकालसंख्याभि परिदृष्टो द्वीर्थसृक्ष्म ' इति । बाह्यगतिनिरोधरूपत्याद्वाह्यरृत्ति पूरक । आन्तरगतिनिरोधरूपत्वादान्तररृत्ती रेचक, कैश्चित्त बाह्यशब्देन रेचक आन्तरशब्देन च पूरको व्याख्यात । युगपदुभयगतिनिरोधस्तम्भस्तद्वृत्ति कुम्भक ।

५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

मुच्छून्वान्द्राथणादि तप एव यश्चो येषासिति तपोयश्चा इत्यस्य व्याख्यानकर्तृणा मते पौनरुत्तय यश्चानां च त्रयोदशत्व चापतत्ति ।
अपान इत्यादिसार्धश्चोकेनैकयश्चणंन तु प्रामादिक अपर इत्यस्य वारद्वयमुपलव्येरिति ह्रेयम् ॥ २८ ॥ एकादश्यश्चमाह । अपानेऽपानवृत्तौ प्राणवृत्तिमपरे जुह्नति । पूरकाख्य प्राणायाम कुर्वन्तीत्यर्थ । तथा प्राणेऽपान जुह्नति रेचकाख्य प्राणायाम कुर्वन्ति
प्राणापानयोर्मुखनातिकाभ्या वायोर्निर्गमनाथोगमनरूपे गती रुद्धा निरुध्य प्राणायामपरायणा प्राणायामतत्परा कुम्मकाख्य

६ श्रीघरीव्याख्या।

स्वाध्याचेन नेदेन अवणमनमादिना यस्तदर्थक्वानं तदेव यज्ञो येषा ते । अथवा नेदपाठयक्वास्तदर्थक्वानयक्वाश्चेति द्विषा यतय अयक-शीला । सम्यक् शित निशित तीक्ष्णीकृत जत येषा ते ॥ २८ ॥ किंच-अपान इति । अपाने अधोन्नृतौ प्राणमूर्ध्ववृत्ति पूरकेण सुकृति पूरककाले आणमपानेनैकीकुर्वन्ति । तथा कुम्मकेन आणापानयोक्ष्याधोगती रुद्धा रेचककालेऽपान आणे जुक्कति । एव पूरक-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

यद्भा स्थास्त्राताः ॥ २८ ॥ एव प्रव्ययञ्चलयोवश्ची शीगवज्ञस्रोक्तलक्षणाः स्वाध्यायज्ञामयज्ञास्र वे ते सप्रति लक्ष्यन्ते—अवास इति ।

# अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्नति । सर्वेऽप्येते यज्ञविज्ञो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

१ शीसव्हाकरभाष्यम ।

प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थ ॥ २९ ॥ किंच—अपर इति । अपरे नियताहारा नियन परिक्ति आहारो येषां ते नियताहारा सन्तः प्राणान्वायुभेदान्त्राणेष्वेव जुद्दति, यस्य यस्य वायोर्जय क्रियत इतरा-

#### २ आन द्गिरिव्यारया।

निरुध्य कि कुर्वन्तीत्यपेक्षायामाह—किचेति । प्राणापानगतिनिरोधस्य एउभक कृत्वा पुन पुनर्वायुजय कुर्वन्ती-त्यर्थ । आहारस्य परिमितत्व हितत्वमेध्यत्वोपलक्षणार्थम् । प्राणाना प्राणपु होममेव विभजते—यस्येति । जितेषु ३ नीस्कण्डन्यारया (चतुधरी)।

तत्परा कुम्मकाख्य प्राणायाम कुर्वन्तीत्पर्थ ॥ २९ ॥ द्वादश यज्ञमाह—अपरे इति । नियतो निगृहीत आहारो विषयभोगो येसे नियताहारा वैराग्यादिमन्त प्राणान् । अत्र समनस्कानीन्द्रियाणि प्राणशब्देन गृह्यन्ते । तान्प्राणेषु मनश्चित्ताहकारेष्यन्त करणवृत्तिभेदेषु । बुद्धे प्राग्गृहीतत्वादग्रहणम् । जुह्नति प्रविठापयन्ति । इन्द्रि-याणि सकल्पात्मके मनसि सहत्य मनोऽपि स्वरणात्मके चित्ते सहत्य तदप्यहकारे सहरन्ति । स चाभिमानस्त-पोऽहकारोऽभिमन्तव्यामायात्स्वयमेय दग्धेन्धनानठवद्वित्रीयते । नत्र येषा समाधिबुद्धिरस्ति ते आभिमानिका बुद्धि-

#### ४ मधसदनीव्यारया।

तहुक्त 'यत्रोभयो श्वामप्रश्वासयो सक्वदेव विधारम प्रयक्षादभावा मवित न पुन प्वेवदाप्रणप्रयत्नाघविधारण नापि रेचनप्रयक्षाघविधारण कितु यथा तप्त उपले निहित जल परिशुष्य मवित सक्षोचमापद्यते एवमयमिप मारुतो वहनशीलो बलविद्व वारकप्रयान्नावरुद्धित्र शारीर एव स्क्ष्मभूतोऽवितिष्ठते नतु प्रयति येन पूरक, नतु रेचयित येन रेचक इति । त्रिविवोऽय प्राणा-यामो देशेन कालेन सम्यया च परीक्षितो दीर्घस्क्षमक्षो भवित । यथा घनीभूतस्तूलपिण्ड प्रसार्यमाणो विरलतया दीर्घ स्क्षमश्च भवित तथा प्राणोऽपि दशकालस्याविक्येनाभ्यस्यमानो दीघो दुर्लक्ष्यतया स्क्षोऽपि सपद्यते । तथाहि हदयाचिर्गत्य नासाप्रसमुखे द्वादशाङ्कलपर्यन्ते देशे श्वाम समाग्यते । ततए व पराम्त्य हदयपर्यन्त प्रविशतीति स्वामाविकी प्राणापानयोगिति । अभ्यासेन तु कमेण नामेराधारद्वारा निर्मच्छिति । नासान्त श्रतुविशत्यङ्कलपर्यन्ते वर्शत्र समाप्यते । एव प्रवेशोऽपि तावानवगन्तव्य । तत्र बाह्यदेशव्याप्तिनिर्माते देशे इघीकादिस्क्षमत्लिक्य प्राऽनुमानव्या । अन्तरिपि पिपीलिकास्पर्शमहरोन स्परेनानुमातव्या । सेय देशपरीता । तथा निमेपिक्रयाविक्ष्वस्य मालस्य चतुयो भाग अणक्तेषामि यत्ताऽवयारणीया । स्वजानुमण्डल पाणिना त्रि परामद्रय छोठिकाविच्छित्त कालो मात्रा । तामि वर्ष्त्र त्रातामात्राभि प्रथम उद्यातो मन्द , स एव द्विगुणीकृतो द्वितीयो मध्य , स एव त्रिगुणीकृतस्तृतीयस्ति इति । नामिम्लाक्षिरित्य वायोविरिच्यमानस्य शिरस्यमिहननमुद्धात इत्युच्यते । सेय कालपरीक्षा । सख्यापरीक्षा च प्रणवजपात्रत्तिमेदेन वा सख्यापरीक्षा श्वासप्रवेक्षाणन्या वा । कालसख्ययो कथिचिद्धदिविक्षया पृथगुपन्यास । यद्यपि कुम्भके देशव्याप्तिनीवगम्यते तथापि मालसख्यायानिरिचगम्यते एव । स स्वत्वय प्रस्कृतस्यती विवसपश्चमामादिक्षमेण देशकालप्रवयापित्या दीर्प परमनैपुण्यममिधगमनीय-

#### ५ माध्योरकर्पदीपिका ।

प्राणायाम दुर्वन्तीत्थर्थ ॥ २९ ॥ द्वाद्शयश्चमाह —अपर इति । नियत परिमित आहारो येपा ते नियताहारा सन्त प्राणानिज्ञतान्वायुमेदान् प्राणेषु जितेषु वायुमेदेषु जुह्नि । तेऽजिता अपि तत्र प्रविष्टा जिता इव मवन्तीत्पर्थ । यतु अपरे लाहा-रसकोचमभ्यसन्त स्वयमेव जीर्थमाणेष्विनिद्वयेषु तत्तिदिन्द्रयवृत्तिलय होम भावयन्तीत्थर्थ । यद्वा अपाने जुह्नित प्राण प्राणेऽपान तथापरे इस्तेन प्रकरेचकयोरावर्तमानयोर्हंस सोहमित्यनुलामन प्रतिलोमनश्वाभिव्यज्यमानाऽजपामन्त्रेण तत्त्वपदायक्य व्यतिहारेण भावयन्तीत्थर्थ । प्राणापानगती इस्तेन तु श्लोकेन प्राणायामयज्ञा अपरे कल्प्यन्ते तत्रायमर्थ — द्वी भागो प्रवेदक्षे-

#### ६ श्रीघरीब्याख्या ।

कुम्भकरेचकै प्राणायामपरायणा अपरे इत्थर्ष ॥ २९ ॥ किच-अपर इति । अपरे त्वाहारसकोचमभ्यस्यन्त स्वयमेव जीयमाणे-व्विन्द्रियेषु तत्तिहिन्द्रियवृत्तिलय होम भावयन्तीत्यर्थ । यदा अपाने जुह्नति प्राण प्राणेऽपान तथा परे इस्रनेन पूरकरेचकयोराकस्यमान-योईस सोहमित्यनुलोमत प्रतिलोमतश्चाभिन्यज्यमानेनाऽजपामन्त्रेण तस्वपदार्थेक्य व्यतिहारेण भावयन्तीत्यर्थ । तदुक्त योगशास्त्रे-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अपरे। यज्ञशिष्टा इति। एव बहुविधा यज्ञा । प्राणमुदीयमान (नाद )) प्रणवादिमात्राख्यान्तमपानेऽस्त याति स्वानन्दान्त प्रवेशात्मिन जुद्धतीति पिण्डस्यैर्यात्मा स्वाध्यायः शिष्यात्मना च नयानयग्रहणाय केचिदस्त यान्तमुदीयमाने सवेश्य तद्कीकारेणापवर्गदानात्मिन भ्रिष्यात्मनि च शोधनवोधनप्रयञ्जनये जनरूपे स्वाध्यायज्ञाने स्वपरानन्द्रमये प्रतिष्ठितमनस । अतएव पुरक प्रथममुक्तश्चरम रेचक ।

#### १ श्रीमच्छाकरसाष्यम् ।

म्बायुभेदांस्तसिञ्जुह्नति ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकत्मषा यज्ञै-र्थथोक्तैः क्षपितो नाशितः कल्मषो येषां ते यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ एवं यथोक्तान्यज्ञान्निर्वर्त्य

#### २ आनन्द्गिरिक्याक्या ।

वायुभेदेष्वजिताना तेषां होमप्रकार प्रकटयति —ते तत्रेति । प्रकृतान्यज्ञानुपसहरति —सर्वेऽपीति ॥ ३० ॥ यथोक्तयज्ञनिर्वर्तनानन्तर क्षीणे कल्मषे कि स्थादित्याशङ्काह—एच मिति । यथोक्ताना यज्ञानां मध्ये केनन्दिद्पि ३ नीलकण्डन्याल्या ( वतर्षरी ) ।

योगिभ्य पूर्वोक्तेभ्यो निकृष्टा । अतएव एतान्त्रकृत्योक्त वायवीये 'सहस्र त्वाभिमानिका ' इति । सहस्र मन्वन्त-राणीत्यनुषद्ग । मौतिकस्तु योगोऽत्र नोक्त यदनुष्ठातृन्त्रकृत्य तत्रैवोक्त 'मौतिकास्तु शत पूर्णम्' इति । अत्रापि शतं मन्वन्तराणीत्यनुषद्वनीयम् । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञञ्ब्यारो यज्ञेन क्षपित कल्मष येषा ते तथाविधा भवन्ति

४ मधुसुद्तनीव्याख्या ।

तया च सूक्ष्म इति निरूपितिस्त्रिविध प्राणायाम । चतुर्यं फलभून सूत्रयतिस्म—'बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थं ' इति । बाह्यविषय श्वासो रेचक । अभ्यन्तरविषय प्रश्वाम पूरक । वैपरीत्य वा। तानुभावपेक्ष्य सक्नद्वलविद्वारकपयन्नवशाद्भवित बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विविधस्तृतीय कुम्भक । तानुभावनपेक्ष्यैव केवज्कुम्भकाभ्यासपाठवेनासकृत्तत्तत्प्रयन्नवशाद्भवित चतुर्थं कुम्भक । तथाच बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेगीति तदनपेक्ष इत्यर्थं । अन्या व्याख्या —बाह्यो विषयो द्वादशान्तादिराभ्यन्तरो विषयो हृदयनाभिचकावि तौ द्वौ विषयावाक्षिप्य पर्यालोच्य य स्तम्भक्षणो गतिविच्छेद स चतुर्थं प्राणायाम इति । तृतीयसु बाह्याभ्यन्तरो विषयावपर्यालोच्येव सहसा भवतीति विशेष । एतादशश्चतुर्विध प्राणायामेऽपाने जुह्वति प्राणमित्यादिना सार्धेन श्लोकेन दर्शित ॥ २९ ॥ तदेवमुक्ताना द्वादशधा यज्ञविदा फलमाह—यज्ञान्विदन्ति जानन्ति विन्दन्ति लभन्ते वेति यज्ञ विदो यज्ञाना ज्ञातार कर्तारश्च । यज्ञै पूर्वोक्ते क्षित नाशित कल्मष पाप येषा ते यज्ञक्षपितकल्मषा । यज्ञान्कृत्वाऽविष्ठेष कालेऽचममृतशब्दवाच्य भुजत इति यज्ञविष्टामृतभुज । ते सर्वेऽपि सत्त्वग्रदिज्ञानप्रक्षिद्वरोण यान्ति बद्धा सनातनम् । नित्य

#### ५ माध्योत्कर्वदीपिका ।

स्तोयेनैक प्रपूरियत्। मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयत्॥ दिर्यवमुक्तो नियत आहारो येषा ते कुम्भकेन प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणा सन्त श्रणानिन्द्रियाणि श्रणेषु जुह्नति। कुम्भके सर्वे श्रणा एकीभवन्ति तत्रैव लीयमानिन्दियेषु होम भावयन्तिति भाष्यविरुद्ध व्याचख्युस्तदुपेक्ष्यम्। प्रसिद्धार्थपरिस्तागबीजभूतानुपपत्यायनुपल्ब्ध्या श्रोत्रावीनिद्दहोमस्य प्रसाहाररूपेष्वप्रिष्क्कलेन च पक्षान्तरे श्लोकोत्तरार्धस्य सत्यपि सभवे खपूर्वार्धनान्वय विहायापरपूर्वाधनान्वयस्यान्याय्यसेन पूरकरेचकयोरिस्तादिप्रन्थस्याक्षरार्थसामावेन च पूरकरेचककुम्भकरूप प्राणायाम कुर्वन्तिति भाष्योक्तस्येन सम्यक्तात्। एतेन श्रणानिन्द्रियाणीसायपि
प्रत्युक्तम्, लोकाप्रसिद्धार्थकल्पनापत्ते । अतएव प्राणेषु बाह्याभ्यन्तरकुम्भकाभ्यासनिगृहीनेषु प्राणान् ज्ञानेन्द्रियकमेन्द्रियकपान्
जुह्नति चतुष्कुम्भकाभ्यासेन विलापयन्तीस्यर्थं इत्यपास्तम्। इन्द्रियाणि जुह्नती युक्तया इन्द्रियनिरोधयज्ञस्याप्युपल्ब्ध्या प्राणायामयज्ञमह सार्धेनेति स्रोक्तिवरोधाच । यदैपि नियताहारा वैराग्यादिमन्त प्राणानत्र समनस्क्रानीन्द्रियाणि प्राणशब्देन गृह्यन्ते । द्वितीयान्त गणशब्देन श्रोत्रादीनि वागादीनि च गृह्यन्ते तान्त्राणान्त्राणेषु समनश्चित्ताहकारेष्वन्त करणवृत्तिमेदेषु जुह्नति अविलापयन्ति।
इन्द्रियाणि सकल्पात्मके मनसि सहस्य मनोऽपि स्मरणात्मके चित्ते सहस्य तद्प्यहकारे सहरन्ति स चाभिमानरूपोऽहकारोऽभिमन्तव्यामावात्स्वयमेव द्रभेन्धनानलवद्दिलीयत इत्यन्ये। तद्प्यसमञ्जसम् । लोकाप्रसिद्धार्थकल्पनादिदोषस्यात्रापि तुल्यसादितिदिक् । एते सर्वेऽपि यज्ञविदो यज्ञाना ज्ञातार कर्तारश्च यज्ञैर्यभेकै क्षपिता नाशिता कल्मषा पापानि येषा ते ॥ ३०॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

'सकारेण बहियांति हकारेण विशेत्युन । प्राणस्तत्र स एवाह हस इत्यनु चिन्तयेत्' इति । प्राणापानगती रुद्धेत्यनेन तु क्षोकेन प्राणा-यामयशा अपरे कथ्यन्ते तत्रायमथं -'दौ भागौ पूर्येदक्षेत्तोयेनैक प्रपूर्येत्। माहतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमकशेषयेत् ॥' इत्येवमादिवच-नोक्तो नियत आहारो येषा ते । कुम्भकेन प्राणापानगनी रुद्धा प्राणायामपरायणा सन्त प्राणानिन्द्रियाणि पाणेषु जुहते । कुम्भके हि सर्वे प्राणा एकीभवन्तीति तत्रेव लीयमानेष्विन्द्रयेषु होम भावयन्तीत्यर्थं । तदुक्त योगशाको-'यथा यथा सदाभ्यासान्मनस स्थिरता भवेत् । बायुवाक्कायदृष्टीना स्थिरता च तथा तथा ॥' इति । तदेवमुक्ताना द्वादशाना यहविदा फलमाह—सर्वे हृति । यशान्वदन्ति

#### ७ अभिनवगुप्ताचायःयाख्या ।

प्रथमेन च मागेन विषयभोगान्तर्भुखीकरण द्वितीयेन महाविदेहधारणाक्रमाद्विषयग्रहणाय विखरण ध्वन्यते । अतश्च स्वाध्याययज्ञे-भ्योऽन्ये ज्ञानयज्ञा । एतदेवीक्तव्यापारपरिज्ञीळनावद्यपरिपृरितस्थास्मशिष्यात्ममनोरथा द्वे अप्येते गती निरुध्याहार विषयभोगात्मक नियम्य प्राणान्सकळचित्तर्थुस्यवयान्प्राणेषु परनिरानन्दोछावेषु जुह्नति कुम्मकप्रज्ञान्त्या। सर्वे चैते द्रव्ययज्ञात्त्रस्रति ज्ञानयज्ञान्त यज्ञस्य

३ नीळकण्ठः.

# यज्ञशिष्टामृतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यञ्चशिष्टामृतभुजो यञ्चाना शिष्ट यञ्चशिष्ट यञ्चशिष्ट च तदमृतं च यञ्चशिष्टामृतं तद्भुञ्जत इति यञ्चशिष्टामृतभुजो यथोक्तान्यज्ञान्छत्वा तिच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितमन्नममृताख्य भुञ्जत इति यञ्चशिष्टामृतभुजो यान्ति गच्छिन्ति ब्रह्म सनातन चिग्ननं, मुमुक्षवश्चेत्कालातिकमापेक्षयेति सामर्थ्याद्गम्यते । नाय लोक सर्वपाणिसाधारणोऽप्यस्ति यथोक्ताना यञ्चानामेकोऽपि यञ्चो यस्य नास्ति सोऽयञ्चस्तस्य कुतोऽन्यो विशिष्टनाधनसाध्यः कुठसत्तम ॥ ३१ ॥ एवमिति । एवं यथोक्ता बहुविधा

२ आनन्दिगिरिज्याच्या ।
यज्ञेनाविशेषितस्य पुरुषस्य प्रत्यवाय दर्शयति—नायमिति । कथ यथोक्तयज्ञानुष्ठायिनामविशेष्टेन कालेन विहितास्नभुजा ब्रह्मप्राप्तिरित्याशङ्क्य सुमुक्षुत्ये सति चित्तगुद्धिद्वारेत्याह—मुमुक्षवश्चेदिति । तत्किमिदानीं साक्षादेव मोक्षो
विविक्षित , तथाव गतिश्चितिविरोध स्यादित्याशङ्क्य गतिनिर्देशसामध्योत्क्रममुक्तिरत्राभिष्रेतेत्याह—कालातीति ।
नृतीय पाद व्याचष्टे—नायमिति । विश्वित कैमुतिकन्यायमाह—कुत इति । साधारणलोकाभावे पुनरसाधा
रणलोकप्राप्तिर्देशतिरस्तेत्यर्थ । यथोक्तेऽथ बुद्धिसमाधान कुरुकृत्वप्रधानस्यार्जुनस्यानायासलभ्यमिति वक्तु कुरुसत्त-

मेत्युक्तम् ॥ ३१ ॥ उक्ताना यज्ञाना वेदमूलकरवेनोत्प्रेक्षानिषम्धनस्य निरस्यति—एवमिति । आत्मव्यापारसाध्य-

३ नीलकण्ड याख्या (चतुधरी)।
सर्वे यज्ञा कल्मवक्षयायैव भवन्ति न पुन साक्षान्मोक्षायेत्यर्थ ॥ ३०॥ सर्वेषामेतेषा मध्येऽन्यतममप्यनुष्ठातुमशक्त प्रति प्राह—यक्षेति । यज्ञा पञ्चमहायज्ञास्तम्य शिष्टमविशिष्टमन्नममृताख्य ये मुज्जते तेऽपि चित्तशुद्धिद्वारा
सनातन ब्रह्म यान्ति प्रामुवन्ति । अयज्ञस्य पूर्वाक्तेषु द्वादशस्वन्यतमो वा नित्या पञ्च वा यस्य यज्ञा न सन्ति
सोऽयज्ञस्तस्यायमपि लोको नास्ति, अन्य परलोक आत्मलोको वा कुतो भवेत् । न कुतिश्चिदित्यर्थ ॥ २१॥ एव-

४ मधुसूदनीच्याल्या।
ससारान्मुच्यन्त इत्यर्थे ॥ ३० ॥ एवमन्वये गुणमुक्ता व्यतिरेके दोषमाहार्धेन—उक्ताना यज्ञाना मध्येऽन्यतमोऽपि यज्ञो
यस्य नास्ति सोऽयज्ञस्तस्यायमल्पमुखोऽपि मनुष्यलोको नास्ति सर्वनिन्यत्वात्, कृतोऽन्यो विश्विष्टसाधनसाध्य परलोक हे कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ कि लया खोरप्रेक्षामात्रेणैवमुच्यते, नहि, वेद एपात्र प्रमाणमिलाह—एव यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

एव यथोक्तान्यज्ञात्रिर्वर्त्य तिच्छिन कालेन यथाविधिचोदितमत्र अमृताख्य भुजत इति यज्ञशिष्टामृतभुज । यक्त्वेन्ये सर्वेषाम
एव यथोक्तान्यज्ञात्रिर्वर्त्य तिच्छिन कालेन यथाविधिचोदितमत्र अमृताख्य भुजत इति यज्ञशिष्टामृतभुज । यक्त्वेन्ये सर्वेषाम
एयेतेषा मध्येऽन्यतममप्यनुष्ठातुमशक्य प्रति प्राह—यक्षेति । यज्ञा पश्चमहायज्ञास्तेभ्य शिष्टमविध्यमत्रमम्ताख्य ये भुजत

इत्यादि तिचिन्त्यम् । श्रुतहानेरश्रुतकल्पनायाश्चान्याय्यलात् । पश्चयज्ञानामिप दैवादिश्रातस्मात्तयज्ञेष्वन-तर्भावाच । ब्रह्म सनातन मो
शाख्य यान्ति । यथोक्ताना यज्ञानामेकोऽपि यज्ञो यस्य नास्ति सोऽयज्ञ तस्माय लोक सर्वप्राणिसाधारणोऽपि नास्ति । ग्रुद्धचित्तेन

श्वणादिविज्ञिष्टसाधनळभ्योऽन्य सर्वलोकातीत आत्मस्वस्पस्तस्य कृत । कुरुसत्तमेति सबोधयन् कुरवोऽपि यज्ञविद आसन् ल श्वणादिविज्ञिष्टसाधनळभ्योऽन्य सर्वलेकातीत आत्मस्वस्पत्तस्य कृत । कुरुसत्तमेति सबोधयन् कुरवोऽपि यज्ञविद आसन् ल तु तेषु सत्तम्म श्रेष्ठोऽत लया यज्ञविक्तमवद्य सपादनीयमिति सूचयित ॥ ३१॥ उक्ताना यज्ञाना वेदमूळलेनाप्रामाण्यशङ्का वार्यित—एविसिति । बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वितता विस्तीर्णा वेदद्वारेणावगम्यमाना तान्सर्वा-

छभन्त इति यद्यविद । यद्यक्ष इति वा । यद्यै क्षपित नाशित करमप यस्ते ॥ ३० ॥ यद्यशिष्टेति । यद्यान्कृत्वाऽविशेष्टे काळेऽनि-विद्यमन्नमस्तस्प मुखत इति तथा ते सनातन नित्य ब्रह्म ज्ञानद्वारेण प्रामुवन्ति । तदकरणे दोषमाह—नाय छोक इति । अयमवप-सुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयद्यस्य यज्ञानुष्ठानशूयस्य नास्ति । कुतोऽन्य परलोक । अतो यज्ञा सवथा कर्तव्या इत्यर्थ ॥ ३१ ॥ सुखोऽपि मनुष्यलोकोऽयद्यस्य यज्ञानुष्ठानशूयस्य नास्ति । ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितता । वेदन साक्षादिहिता इत्यर्थ । तथापि तान्सर्वा-क्षानयद्य स्तोतुमुक्तान्यज्ञानुपसहरति—एवमिति । ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितता । वेदन साक्षादिहिता इत्यर्थ । तथापि तान्सर्वा-

सस्वज्ञास्तेनैव च स्वितिकल्मपा समूलो मूलित भेठवातनाम । महामोहा यज्ञेन शिष्टमाहृत यज्ञाश्च निजकरणतर्पणरूपादवशिष्ट स्वात्मवि-श्रान्तिरूप परान द निरानन्यात्मकममृतसुपयुजाना इति यथेच्छ समुज्यन्ते त्रज्ञतयोत तदुपरम्यते रहस्यस्जुटमकटनवाचाळताया । अत्र बहुतरो रहस्यरसोन्त सर्छानी ट्रोडिप निविडतरमिक्तसेवासप्रसादितगुरुवचनसप्राप्तसप्रदायमहोवधसमीकृतधात्ना चर्यणादिविषयता

<sup>🤋</sup> नीक्रमण्डः

### श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

बहुप्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, वेदद्वारेणावगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते, तद्यथा 'वाचि हि प्राण जुहुम ' इत्याद्य । कर्मजान्कायिकवाचिकमानसकर्मोद्भवान्विद्ध तान्सर्वाननात्मजान् । निर्व्यापारो ह्यात्मा । अत एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसेऽग्रुभात्, न मद्यापारा इमे निर्व्यापारोऽहमुदासीन इत्येव ज्ञात्वास्मात्सम्यग्दर्शनान्मोक्ष्यसे ससारवन्धनादित्यर्थः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मापणिमित्यादिश्लोकेन सम्यग्दर्शनम्य यज्ञत्वं संपादित यज्ञाश्चानेक उपदिएास्तै सिद्धपुरुषार्थ-प्रयोजनैर्ज्ञानं स्तूयते । कथ—श्रेयानिति । श्रेयान्द्रव्यमयाद्वव्यसाधनसाध्याद्यज्ञाज्ञानयञ्चो हे पर-तप । द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्यारम्भको ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकोऽतः श्रेयान्प्रशस्तरः । कथ, यतः

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

वसुक्तर्मणामाशक्का दूषयति — कर्मजानिति । आत्मनो निर्यापारवज्ञाने फलमाह — एवसिति । कथ यथोक्ताना यज्ञाना वेदस्य सुखे विसीर्णत्वमित्याशक्काह — वेद्द्वारेणिति । तेनावगम्यमानत्वमेवोदाहरति — तद्यथेति । 'एतद्व स वै तत्पूर्वे विद्वास आहु ' इत्युपक्रम्याध्ययनाद्याक्षिण्य हेत्राकाङ्कायामुक्त — वाचि हीति । ज्ञानशक्तिमद्विषये कियाशक्तिमदुपसहारोऽत्र विवक्षित , 'प्राणे वा वाच्यो श्चेव प्रभव स एवाण्यय ' इति वाक्यमादिशव्दार्थ । ज्ञानशक्तिमता क्रियाशक्तिमता चान्यान्योत्पत्तिप्रलयत्वात्तद्वभावे नाध्ययनादिसिद्धिरत्यर्थ । कर्मणामात्मजन्यत्वाभावे हेतुमाह — निव्यापारो हीति । तस्य च निव्यापारत्व फलवरप्राप्त्यामित्याह — अत इति । एव ज्ञानमेव ज्ञापयक्षक व्यनक्ति — नेत्यादिना ॥ ३२ ॥ कर्मयोगेऽनेकधाभिहिते सर्वस्य श्रेय साधनस्य कर्मात्मकत्वप्रतिपत्या केवल ज्ञानमनाद्वियमाणमर्जुनमालक्ष्य वृत्तानुवादपूर्वक्रमुत्तरक्षोकस्य तात्पर्यमाह — ब्रह्मित्यादिना । सिद्धिति । सिद्ध पुरुषार्थभूत पुरुषापेक्षितलक्षण प्रयोजन येषा यज्ञाना ते । अनन्तरोपदिष्टेरिति यावत् । प्रभपूर्वक स्तुतिप्रकार प्रकट्यति — कथितित्यादिना । ज्ञानयज्ञस्य द्वय्यज्ञात्प्रशास्तरत्वे हेतुमाह — सर्विमिति । द्वय्यसाधनसाध्यादित्य प्रक्षण स्वाध्यायादिता । ज्ञानयज्ञस्य श्रेयस्वाविशेषाद्वयमयादियज्ञेभयो ज्ञानयज्ञस्य प्रशस्ततरत्व प्रव्वयस्ति — द्वयमयो हीति । फलस्याभ्युद्वस्तेत्वर्थे । न फलारम्भको न कस्यचित्करस्योत्पादक कितु निर्वसिद्धस्य मोक्षस्याभिव्यक्षक इत्यर्थे । तस्य प्रशस्ततरत्वे हेत्वन्तरमाह — यत इति । समस्त कर्मेत्यप्रिहोत्रादिकमुच्यते । अविकलमविद्यमान विल शेषोऽस्यत्यतत्त्वम् महत्तरिति यावत् । सर्वमिखलमिति पद्वयोपादानममकोचार्थम् । सर्व

#### ३ नीलकण्डव्यारया (चतुधरी)।

मिति । ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे । वेदद्वारेणव वितता विस्तारिता । गुरुभिरुपदिष्टा इचर्थ । कर्मजान्कायिक-वाचिकमानसिककर्म नान्नतु नैष्कर्म्यरूपान् । एव ज्ञात्वासादशुभान्मोक्ष्यसे । तत्त्वज्ञानोत्पत्तिद्वारेणेत्यर्थ ॥ ३२ ॥ यद्र्थमेते यज्ञा उपन्यस्तास्त ज्ञानयज्ञ स्तौति—श्रेयानिति । द्वय बाह्यमभ्यन्तरः च देहेन्द्रियादि तत्साध्याद्वयमया-

#### ४ मधुसृत्नीन्याख्या ।

मवैनैदिकश्रेय माधनरूपा वितना विस्तृता ब्रह्मणो वेइस्य मुखे द्वारे, वेदद्वारेणेव तेऽवगता इत्यर्थ । वेदग्रम्गानि तु प्रत्येक विस्तरभयात्रोदाहियन्ते । कर्मजानकायिकवाचिकमाननकर्मोद्भगनियद्धि जानीहि तान्सर्वान्यज्ञानात्मजान् । निव्यापारो ह्यात्मा न तद्यापारा एते कितु निर्व्यापारोऽहमुदासीन इत्येव ज्ञाला विमोक्ष्यसे । अस्मात्ससारबन्धनादिति शेष ॥ ३२ ॥ सर्वेषा तुल्यविन्देन

#### ७ भाष्योत्कर्पदीपिका।

न्मायिकवाचिकमानमकर्मोद्भवान् विदि । निर्व्यापारो ह्यात्मा न ममात्मखरूपस्योदासीनस्य व्यापारा एते इत्येव ज्ञालाऽस्मात्स-सारवन्धनान्मोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानित्युक्तया सर्वेषु ज्ञानयज्ञस्याप्युक्तलादितरसाम्यमाशङ्काह—श्रेयानिति ।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

न्त्राच्यान कायकर्मजिनितानात्मस्करूपसस्पशरिहतान्विद्ध जानीहि । आत्मन कर्मागोचरत्वादेव शात्वा शानिष्ठ सन्ससारिद्यमुक्तो भविष्यसि ॥ ३२॥ कर्मयश्राज्ञानयकस्तु श्रेष्ठ इत्याद—श्रेषानिति । द्रव्यमयादनात्मव्यापारजन्यादेवादियश्राज्ञानयश्

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्येट्याख्या ।

भूनार्थास्वादहेतुता च प्रतिपद्यते । अत्र व्यारयान्तराणि टीकाकारै प्रवशितानि तान्यसादुरुपादनिरक्तानि च स्वयमेव सचैतस सप्रधार्य न्तामिति किमन्येन हन्त व्याक्यातृवचनदूपणाविनोदनेन तदुपकान्तमशोपक्रम्यते—सर्व एते यज्ञा ब्रह्मणो सुखे द्वारे उपायत्वे कथिताः तेषु कर्मणामसुगमोऽस्तीक्षेव ज्ञात्वा स्वमपि बन्धनान्मोक्षमेव्यति ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ श्रेयानिति । तद्विद्धि । अत्रत्वय विसेपः ।

# तिबिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेश्चिन्ति ने ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ ३४॥

१ श्रोमच्डाकरभाष्यम् ।

सर्व कमें समस्तमखिलमप्रतिवद्ध पार्थ, ज्ञाने मोक्षमाधने सर्वत सहुतोदकस्थानीये परिसमाप्यते। अन्तर्भवतीत्यर्थ । 'यथा कृताय विजितायाधरेया सयन्त्यवमेन सव तद्भिसमेति यात्कचित्मजा साधु कुर्वन्ति यस्तहेद यन्स वेद' इति श्रुते ॥ ३३ ॥ तदेतिहि जिए ज्ञान नार्हे केन प्राप्यत इत्युच्य-ते—तहिद्वीति । तहिद्वि विजानीहि येन विजिना प्राप्यत इत्याचार्यानभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण

२ आनन्दिनिख्यारया ।

कर्म ज्ञानेऽन्तर्भवतीत्यत्र छान्दोग्यश्चिति प्रमाणयाति—यथेति । चतुरायके हि द्यते कश्चिद्ययश्चतुरङ्क सन्कृतशब्देन्

नोच्यते तस्मे विजिताय कृताय ताद्व्यंनायरेयासस्माद्व्यसाद्भाविनिश्चिकाङ्कास्रेताद्वापरकिलनामान सयन्त्याया

सगच्छन्ते, चतुरङ्के खल्वाये त्रिद्धेकाङ्कानामायानामन्तभावो भवित महासख्यायामवान्तरसख्यान्तर्भावावद्यभावा

देवमेन विद्यावन्त पुरुष सर्व तदाभिमुख्येन समेति मगच्छते । कि तत्सवं यद्वित्वि पुरुषेऽन्तर्भवति तदाह—

यत्किचिदिति । प्रजा सर्वा यिकमिष साधु कर्म कुर्वन्ति तत्मविमित्यर्थ । एनमिससमेनीत्युक्त तमेव विद्यावन्त
पुरुष विश्वनिष्ट —यस्तदिति । कि तदित्युक्त तदेव विश्वद्यति—यत्म इति । स रैको यत्तव वेद तत्तव

योऽन्योऽपि जानाति तमेन सर्व साधु कर्माभिसमेतीति योजना ॥ ३३ ॥ यद्येव प्रशस्ततरमिद ज्ञान तिहि केनोपायेन

तत्त्रासिरिति पृच्छति—तदेनदिति । ज्ञानप्रासौ प्रत्यासक्रमुपायमुपदिशति—उच्यत इति । तद्विज्ञान गुरुभयो

विद्यि गुरवश्च प्रणिपातादिभिरुपायराविजतचेतसो विद्वयन्तीत्याह—तद्विद्वीति । उपदेष्टृश्वमुपदेशकर्तृत्वम् ।

३ नीलकण्डम्यारया (चतुर्वरी)।

धज्ञात् ज्ञानयज्ञो नि शेषपाञ्चन कायप्रवृत्तयुपरमात्मक श्रेयान्प्रशस्ततर । ईयसुन्प्रत्ययेन तेषामि प्रशस्तत्व बोत्यते । तत्र हेतु सर्वमिति । कर्म कर्मफल सर्वमिलल मर्वाङ्गोपसहाग्युक्त ज्ञाने परिसमाप्यतेऽन्तर्भपति । 'यथा कृताय विजितायाधरेया सयन्त्येवमेवेन सव तदिससमेति यिक्व प्रजा साबु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेदृ इति ॥३३॥ ४ मध्यत्नीव्यरया ।

शास्त्रमंज्ञानयो 'साम्यप्राप्तावाह—श्रेयानप्रशस्यतर माश्रान्मोक्षफळलात्, द्रव्यमयानदुपळक्षिताज्ज्ञानश्च्यात्मवेस्यादिप यज्ञानस्यात्मक्षात्मात्र पर्यात्मक्षात्मात्मे पर्यात्मक्षात्मे पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्षात्मे पर्यात्मक्षात्मे पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यात्मक्ष्यत् पर्यायक्षत् । अत्र ॥ १ ॥ १ ॥ एत्राहश्चानप्राप्ताः कोऽतिप्रत्यास्य उपाय इति उच्यते—तत्मक्ष्यक्षम्य ज्ञात्मक्ष्यत् । भ्राष्योक्ष्यद्विषकः ।

देहेन्द्रियादिद्रव्यसाध्यात्ससारफलात् द्रव्ययज्ञाज्ज्ञानयज्ञो मोक्षफलगेऽतिशयेन श्रेष्ठ । परंनपेति सबोधयन् चित्तञ्जुज्ञा ज्ञान लब्ध्वाऽज्ञानात्मक शत्रु तापयितु मारयितु समया भविष्यसि न कर्ममात्रेणेति स्चयति । तत्र हेतुमाह—सर्वमित्रहोत्रादिक कर्मोक्ष-द्वादशयज्ञात्मक सर्वमिति प्रकरणात्सकोचमाशङ्काह । अधिलमुक्तानुक्त श्रोतस्मातं पुपासनादिख्प ज्ञाने तत्त्वसाक्षात्मरे मोक्षसा-धने परिसमाप्यतेऽन्तर्भवति । यावानर्थ उदपाने सर्वत सञ्जतोदके । तावान्मर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानत ' इत्युक्तलात् । यद्वा प्रतिबन्धक्षयद्वारेण पर्यवस्यति 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन' इत्यादिश्चते 'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्चतेरश्ववत्' इति न्यायाचेल्यर्थ । अस्मिन्पक्षे निष्कामकर्मणामेव तत्र विनियोगात्सर्व कर्माधिलमिति सकोचनिवारकयो सर्वाखिलपदयोरन्य-तरस्य प्रयोजन चिन्त्यम् । यथा युविष्ठिरमीमसेनयोरपि पायलसिचन्तर्भाव तथा 'एतम्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजी-विन्त' इति श्रुत्या ज्ञानकाण्डफले तत्त्वसाक्षात्कारे इतरकाण्डफलस्यान्तर्भव इति ध्वनयन्नाह—पार्थेति ॥३३॥ तदेतत्सर्वोत्तम ज्ञान तिहि केन साधनेन लभ्यत इत्यत आह—तदिति । यत्र सर्वक्रमेफलमन्तर्भवि तज्ज्ञान विद्वि जानीहि । येन विधिना प्राप्यत

६ श्रीधरीव्याख्या ।

यद्यपि ज्ञानयज्ञस्यापि मनोन्यापारावीनत्वमस्त्येव तथाप्यात्मरूपस्य ज्ञानस्य मन परिणामेऽभिन्यक्तिमात्र नतु तज्जन्यत्वमिति द्रव्य-मयाद्विशेष । श्रेष्ठत्वे हेतु । सर्वं कर्माखिळ फलसहित ज्ञाने परिसमाप्यते । अन्तभवतीत्वर्थे । 'सर्वं तदभिसमेति यर्तिकचिरप्रजा साधु कुवन्ति' इति श्रुते ॥ ३३॥ पवभूतात्मज्ञाने साधनमाह—तद्विद्धीति । तज्ज्ञान विक्रि प्राप्नुहि । ज्ञानिना प्रणिपातेन

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

इम्बयज्ञास्केवलाक्ज्ञानदीपितो यज्ञ श्रेष्ठ । केवलता च मयटा सूचिता । यतः सर्वं क्यं ज्ञाने निष्ठामेति । तच्च ज्ञान प्रणिपातेन भत्त्या ।

१ मधुस्दनः

# यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमंवं यास्यसि पाण्डव। येन भृतान्यद्येषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय॥३५॥

३ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नीचैः पतनं प्रणिपातो दीर्घनमस्कारस्तेन, कथ बन्धः कथं मोक्ष का विद्या का चाविद्यति परि-प्रश्नेन, सेवया गुरुशुश्रूषयैवमादिना प्रश्नयेणावर्जिता आचार्या उपदेश्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्तविद्येषणं ज्ञानिनो ज्ञानवन्तोऽपि केचिद्यथावत्तत्त्वद्द्यन्त्रीला अपरे नातो विश्विनष्टि—तत्त्वद्-र्शिन इति । ये सम्यग्दर्शिनस्तैरुपदिष्ट ज्ञानं कार्यक्षम भवति नेतरदिति । भगवतो मतम् ॥ ३४॥ तथाच सतीदमपि समर्थं वचन—यदिति । यज्ञात्वा यज्ञानं तैरुपदिष्टमधिगम्य प्राप्य पुनभूयो

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

परीक्षज्ञानमात्रेण न भवतीत्वाह—उपदेक्ष्यन्तीति । तदिति प्रेप्सित ज्ञानसाधन गृद्धते येन विधिनेति शेषदर्शनात् । यद्वा येनाचार्यावजनप्रकारेण तदुपदेशवशादपेक्षित ज्ञान रूम्यते तथा तज्ज्ञानमाचार्यम्यो रूमस्वेत्वर्थ । तदेव स्फुट्यति—आचार्या इति । एवमादिनेत्वादिशब्देन शमादयो गृह्यन्ते, एवमादिना विद्धीति पूर्वेण सबन्ध । उत्त-रार्धं व्याचष्ट—प्रश्चयेणेति । प्रथ्रयो भक्तिश्रद्वापूर्वको निरतिशयो नित्तिशिष, यथोक्त विशेषण पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रशम्यतमित्वर्थ । विशेषणस्य पानस्त्रत्यपरिहारार्थमर्थमेद कथयति—ज्ञानवन्तोऽपीति । ज्ञानेन इत्युक्त्वा पुन-स्त्रव्वर्शित इति श्रुवतो भगवतोऽभिप्रायमाह—ये सम्यगिति । बहुवचन चैतदाचार्यविषय बहुभ्य श्रोतब्य बहुभा चेति सामान्यन्यायाभ्यतुज्ञानार्थं न त्वात्मज्ञानमधिकृत्याचार्यबहुत्व विवक्षितम्, तस्य तत्रसाक्षात्कारवदाचार्यभात्रोपदेशादेवोद्यसभवात् ॥ ३४ ॥ विशिष्टेराचार्येस्पदिष्टे ज्ञाने कार्यक्षमे प्राप्ते सिति समनन्तरवचनमपि योग्यविष्यमर्थवद्गवतीत्याह—त्याचिति । अतस्तस्मिन्विष्टे ज्ञाने कार्यक्षमे त्वदीयमोहापोहहेतौ निष्ठावता भवितव्यमिति ३ नीठकण्यल्याक्या (चत्रवर्षा)।

तिहिन्दीति । ज्ञानिनः ग्रन्थज्ञा । तत्त्वदर्शिनोऽनुभववन्त । ज्ञान ब्रह्म । स्पष्टार्थ श्लोक ॥ ३४ ॥ यज्ञात्वेति ।

आचार्यानिभगम्य तेषा प्राणपातेन प्रकर्षण नीचै पतन प्राणपातो दीर्घनमस्कारस्तेन । कोऽह कथ बद्धोऽस्मि केनोपायेन मुच्येयमित्यादि[ना] परिप्रक्षेन बहुविषयेण प्रक्षेन । सेवया सर्वभावेन तद्वकूलकारितया । एव भक्तिश्रद्धातिशयपूर्वकेणावनितिविशेषणाभिमुत्या सन्त उपदेक्ष्यन्ति उपदेशेन सपाद्यिष्यन्ति ते तुभ्य ज्ञान परमात्मविषय साक्षान्मोक्षफल ज्ञानिन पद-वाक्यन्यायादिमाननिपुणास्तत्त्वदिश्चिन कृतसाक्षात्कारा । साक्षात्कारविद्वश्चिन ज्ञान फलपर्यवसायि नतु तद्रहितै पद-वाक्यमाननिपुणैरपीति भगवतो मतम् 'तदिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिमित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्' इति श्रुतिसवादि । तत्रापि श्रोत्रियमधीतवेद ब्रह्मनिष्ठ कृतब्रह्मसाक्षात्कारमिति व्याख्यानात् । बहुवचन चेदमाचार्यविषयमे कस्मिन्नपि गौरवाति-शयार्थं नतु बहुत्वविवक्षया । एकस्मादेव तत्त्वसाक्षात्कारसत्त आचार्यात्तत्वज्ञानोदये सत्याचार्यन्तरगमनस्य तदर्थमयो-गादिति द्रष्टव्यम् ॥ ३४ ॥ एवमतिनिर्वन्थेन ज्ञानोत्पादनं कि स्यादत आह—यत्पृर्वोक्त ज्ञानमाचार्यकपदिष्ट ज्ञाला प्राप्य । ५ भाष्योक्कपदीपिका ।

इति विद्धि लैभखेलार्थस्त अदादेर्जानार्थसात् मुख्ये सभवति अमुर्टयस्यान्याग्यसादावार्येन प्रदर्शित । आवार्यानभिगम्य प्रक्षेण नीचै पतन प्रणिपातो दीर्घनमस्कार तेन 'कय बन्ध कय मोक्ष कस्य केन विमुन्यते । विद्याविद्ये कथभूते कोऽह दृश्यमिद् च किम्' इति 'परिप्रश्लेन सेवया' गुरुश्युष्ट्या गुर्वाभिमुर्ट्यसपादिक्या मायाविनिर्मु कया इत्येवमादिना प्रश्लयेण प्रसादिता गुरुशे ज्ञानिन न्यायविचारपूर्वकवेदार्थज्ञा तत्त्वदार्शन तत्त्वसाक्षारकारवन्त ते ज्ञानमुपदेश्यन्ति पदवाक्यप्रमाणज्ञे सम्यक्तत्त्वविलोकिभि 'उत्ताज्ज्ञानाद्ववेत्कार्यं नान्येरिति हरेमेतम्' तथाच श्रुति 'तिधिज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्सिनित्पाणि ओत्रिय ब्रह्मानष्टम्' इति । बहुवचन स्वाद्रार्थमिति बोध्यम् ॥३४॥ ज्ञानफलमाह—यदिति । यत्तेरुपदिष्ट ज्ञान ज्ञाला लब्ध्वा । यतु यच्चिनमात्रस्वरूप ब्रह्म ६ श्रीधरीक्यास्था ।

टण्डवन्नमस्कारेण, तत परिप्रश्नेन जुतोऽय मम संसार कथ वा निवतत 'ति प्रश्नेन, सेवया शुश्रृषया च ज्ञानिन शास्त्रज्ञास्तत्त्व-दार्शन अपरोक्षानुभवसपन्नाश्च ते तुभ्य ज्ञानमुपदेशेन सपादविष्यन्ति ॥ ३४॥ ज्ञानफलमाह—यण्ज्ञात्वेतिसार्धेकिमि ।

७ अभिनवगुसाचार्यन्यास्या ।
परिप्रक्षेत्रोहापोहतर्कवितर्कादिक्ष । सेवयाभ्यासेन जानीहि। यत एवभूतस्य तव ज्ञानिनो निजा एव सवित्तिविषयानुगृहीता इन्त्रियविशेषासत्त्व उप समीपे देक्ष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति । तथाहि ते तत्त्वभेष दर्शयन्तीति तत्त्वदर्शिन । उक्त हि 'थोग एव योगस्योपाध्याय
ऋतभरा तत्र प्रज्ञा' इति । अन्ये ज्ञानिन पुरुषा इति न्यास्यायमाने भगवान्त्वयमुपदिष्टवास्तद्वस्यमित्युक्त स्यात् । एवमिषाने प्रयोजनः
मन्येऽ।प छ।का प्रणिपातादिना ज्ञानिम्यो ज्ञान गृक्षीयुर्न यथाकथिषदिति समयप्रतिपाद्यम् ॥ ३४ ॥ यज्ज्ञात्वेति । आत्मिन मिथ म न्य-

२ मध्यस्ता द विल्याण्ड

# अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानष्ठवेनैव वृज्ञिनं संतरिष्यसि॥ ३६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मोहमेवं यथेदानीं मोहं गतोऽसि पुनरेवं न यास्यसि हे पाण्डव। किंच येन क्वानेन भृतान्यशेषेण ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षादात्मनि प्रत्यगात्मनि मत्सस्थानीमानि भृतानीति, अथो अपि मिष वासुदेवे परमेश्वरे चेमानीति क्षेत्रकेश्वरैकत्वं सर्वोपनिषत्मसिद्धं द्रक्ष्यसीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ किं चैतस्य क्वानस्य माहात्म्यम्—अपीति। अपिचेदसि पापेभ्य पापकुक्त सर्वेभ्योऽतिशयेन पापकुत्त्वा सर्वे क्वानस्व क्वानमेव स्रवं कृत्वा वृजिन वृजिनार्णव पाप सतरिष्यसि, धर्मोऽपीह

#### २ आनन्द्रगिरिज्याख्या ।

शेष । तत्र निष्ठाप्रतिष्ठायै तदेव ज्ञान पुनर्विशिनष्टि—येनेति । यज्ज्ञात्वेत्ययुक्त ज्ञाने ज्ञानायोगादित्याशङ्क्य प्राह्य-र्थत्वमधिपूर्वस्य गमेरङ्गीकृत्य व्याकरोति—अधिगम्येति । इतश्चाचार्योपदेशलभ्ये ज्ञाने फलवति प्रतिष्ठावता मवि-तव्यमिलाह—किंचेति । जीवे चेश्वरे चोभयत्र भूताना प्रतिष्ठितत्वप्रतिनिर्देशे भेदवादानुमति स्यादित्याशङ्क्याह— क्षेत्रक्केति । मूलप्रमाणाभावे कथ तदेकत्वदर्शन स्यादित्याशङ्क्याह—सर्वेति ॥ ३ ।॥ ज्ञानस्य प्रकारान्तरेण प्रश्नसां प्रस्तौति—किंचेति । पापकारिभ्य सर्वेभ्य सकाशाद्तिशयेन पापकारित्वमेकसिन्नसभावितमपि ज्ञानमाहात्म्य-प्रसिच्यथमङ्गीकृत्य व्यति—अपिचेदिति । ब्रह्मात्मैनयज्ञानस्य सर्वपापनिवर्तकत्वेन माहात्म्यमिदानीं प्रकटयति— सर्वेमिति । अथर्मे निवृत्तेऽपि धर्मप्रतिबन्धाज्ज्ञानवतोऽपि मोक्ष सभवतीत्याशङ्क्याह—धर्मोऽपीति । इदे-१ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

यत् चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म ज्ञात्वा एवमिदानीमिव पुनर्मोह न यासि । अथो अपिच येन ज्ञानेन भूतानि ब्रह्मा-दिस्तम्बपर्यन्तान्यात्मनि मयि त्वपद्रुक्ष्यार्थादनन्यभूते परमेश्वरे द्रक्ष्यसि । 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इति प्रतीचोऽन्यस्य द्रष्टुर्निषेघात् । माष्ये तु साक्षादात्मनि मत्स्थानीमानीति द्रक्ष्यसि । अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमा-नीति क्षेत्रज्ञेन्द्ररेकत्व सर्वोपनिषत्प्रसिद्ध द्रक्ष्यसीत्यर्थ इति ॥ ३५ ॥ अपि चेदिति । वृजिन वृजिनार्णवम् । अर्मी-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

ज्ञाला प्राप्य । ओदनपाक पचतीतिवत्तस्यैव धातो सामान्यविवक्षया प्रयोग । न पुनर्मोहमेव बन्धुवधादिनिमित्त भ्रमं यास्यसि । हे पाण्डव, कस्मादेव यसादेव ज्ञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि अशेषेण ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि खाविद्याविज्ञम्भितानि आत्मनि लिय लपदार्थे अथो अपि मिय भगवित वासुदेवे तत्पदार्थे परमार्थतो मेदरहितेऽधिष्ठानभूते द्रक्ष्यस्यमेदेनैव । अधिष्ठानाितरेकेण किल्पतस्याभावात् । मा भगवन्त वासुदेवमात्मलेन साक्षात्क्रस्य सर्वाज्ञाननाशे तत्कार्याणि भूतानि न स्थास्य-न्तीित भाव ॥ ३५ ॥ किच राणु ज्ञानस्य माहात्म्यम्—अपिचेदित्यसभाविताभ्युपगमप्रदर्शनार्थौ निपातौ । यद्यप्यसमर्थौ न

५ भाष्योत्कवदीपिका ।

शास्त्रिति तन्न । पूर्वप्रसुतज्ञानपरामशैनार्थसभवे यच्छव्देनाप्रसुतपरामशिसान्याय्यसात् । एविमदानीमिव पुनर्मोह न यास्यित न प्राप्सि । किच न केवल स्वसविधिनवन्धनमेव मोह यास्यस्यि तु सर्वभूतिववन्धनमित्याह । येन ज्ञानेनाशेषेण सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि मयि प्रस्पगत्मिन किल्पतानीति स्वस्मिन्साक्षाद्रक्ष्यसे अथो मयि वासुदेवे परमेश्वरे चेमानीति प्रस्पगत्मेकल सर्ववेदान्तेषु प्रसिद्ध द्रक्ष्यसीस्थर्थ । अथो अनन्तरमात्मान मयि परमात्मन्यमेदेनेति वा । अस्मिन्पक्षेऽध्याहारदोष परिहर्तव्य । यद्वाथो अपिच येन ज्ञानेन भूतान्यात्मिन मयि स्वपद्यक्ष्यार्थादनन्यभूते इति अस्मिन्पक्षे सति सभवेऽथोशव्दस्य स्त्रान्वयोऽयुक्त इति अस्मिन्पक्षे सति सभवेऽथोशव्दस्य द्र्यान्वयोऽयुक्त इति श्र्येयम् । पाण्डवेति सबोधयन् यथाधुनाऽह पाण्डुपुत्र एते मदीया इस्यहकारममकाराभ्या मोह गतोऽसि तथा ज्ञान तन्मूलोच्छेदक लव्ध्वा न यास्यसीति द्योतयित ॥३५॥ किच न केवलमेतावदेव किंतन्यज्ञानमाहात्म्यमिष श्रष्टिनसाह—अपिचेदिति । अस्माविताभ्युपगमार्थं निपातद्वयम् । यदिचेत्त्व सर्वभ्य पापक्रक्योऽतिशयेन पापकृदित तथापि ज्ञानमेव प्रव

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

यज्ञान ज्ञाला प्राप्य पुनवन्धुवधादिनिमित्त मोह न प्राप्यसि । तत्र हेतु । येन ज्ञानेन भूतानि पितृपुत्रादीनि स्वाविधारिन्तितानि स्वात्मन्येवामेदेन द्रश्यसी । अथो अनन्तरमात्मान मथि परमात्मन्येवामेदेन द्रश्यसीत्यथै ॥ ३५ ॥ किंच-अपिचेदिति । सर्वेम्य

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

रस्बरूपता याते। आत्मनीति सामानाधिकरण्यम्। अथोज्ञब्द पादपूरणे। आत्मनाईश्वरस्य साम्ये कोऽपि विशेष उक्तः। असाम्ये विकल्पातुप-पश्चिः॥ ३५॥ सर्वे कर्माखिलमिति यदुक्त तरस्कुटयितु प्रथमकोकेनाधर्मोऽपि नश्यतीतिवदन् सर्वे कर्मेति द्वितीयेन सस्कारलेशोऽपि नाव-

१ नीलकण्डः २ नीलकण्ड २० गी० ३०

# यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मुमुक्षोः पापमुच्यते ॥ ३६ ॥ ज्ञानं कथ नाशयति पापमिति सदृष्टान्तमुच्यते—यथेति । यथैधांसि काष्ठानि समिद्धः सम्यगिद्धो दीप्तोऽग्निर्भस्मसाद्भसीभावं कुरुतेऽर्जुन एव ज्ञानमेवाग्निज्ञांनाग्निः सर्वे-कर्माणि भस्मसारकुरुते तथा । निर्वीजीकरोतीत्यर्थः । निर्वे साक्षादेव ज्ञानाग्निस्तानि कर्माणीन्धनवद्भः स्नीकर्तुं शकोति, तस्मात्सम्यग्दर्शन सर्वकर्मणा निर्वीजत्वे कारणसित्यभित्रायः । सामर्थ्योद्येन कर्मणा

२ आन-दगिरिच्याच्या ।

सध्यात्मशास्त्र गृह्यते ॥ ३६ ॥ ज्ञाने सत्यपि धर्माधर्मयोरुपलम्भात्कुतस्ततो निवृत्तिरित्याशक्क्य ज्ञानस्य धर्माधर्मनिवर्तकत्व दृष्टान्तेन दर्शयितुमनन्तरश्चोकमवतारयति—ज्ञानिसिति । योग्यायोग्यविभागेन निवर्तकत्वानिवर्तकत्वविभागमुदाहर्ति—यथेति । दृष्टान्तिकमाचर्धे—ज्ञानाग्निरिति । योग्यविषयेऽपि दृष्टकत्वमग्नेरप्रतिबन्धापेक्षयेति विविक्षित्वा विश्वनिष्टि—सम्यगिति । दृष्टान्तिक व्याचर्षे—ज्ञानमेवेति । नतु ज्ञान साक्षादेव कर्मदाहक किमिति नोच्यते, निर्वाजीकरोति कर्मेति किमिति व्याख्यानिसत्याशक्क्याह—नहीति । ज्ञानस्य स्वप्रमेयावरणाज्ञानापाकरणे सामर्थ्यस्य छोके दृष्टत्वाद्विकियवहात्मज्ञानमपि तद्ज्ञान निवर्तयन् तज्जन्यकर्तृत्वश्चम कर्मवीजम्यत निवर्तयति । तिश्वनृत्तौ च कर्माणि न स्थातु पारयन्ति नतु साक्षात्कर्मणि निवर्तय ज्ञानमज्ञानस्य निवर्तकिमिति व्यासेखद्विवृत्तौ तु पुनरपि कर्मोज्ञवसभवादित्यर्थ । ज्ञानस्य साक्षात्कर्मनिवर्तकत्याभावे कितितमाह—तस्मादिति । सम्यग्ज्ञान मृत्रभूताज्ञाननिवर्तनेन कर्मनिवर्तकमिष्ट चेदारब्धफलस्यापि कर्मणो निवृत्तिमस्त्राज्ज्ञानेदयसम्प्रकालमेव शरीरपात स्थादित्याशक्काह—सामर्थादिति । ज्ञानोदयसमसमयमेव देहापोहे तत्त्वद्विभिष्ठपदिष्ट ज्ञान फलवदिति भगव-दिभाष्यस्य बाधितत्वप्रसङ्गाद्वाचार्यलाभान्ययानुपपत्त्या प्रवृत्तफलकर्मसपादकम्ज्ञानतेल न नाशयित ज्ञानिससर्थ ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

पीह सुसुक्षो पापमित्युच्यते ॥ ३६ ॥ यथेति । एघासि काष्ठानि । कर्माणि प्रारव्धादन्यानि ॥ ३७ ॥ ४ मध्यस्वनी यारया ।

सभवलेव तथापि ज्ञानफलकथनायाभ्युपेलोच्यते । यद्यपि ल पापकारि+य मवभ्योऽण्यतिशयेन पापकारी पापकृत्तम स्यास्त-शापि सर्व वृजिन पापम् अतिदुस्तरलेनार्णवमदश ज्ञानस्रवेनैव नान्येन ज्ञानमेव स्रव पोत कृला स्तारिप्यसि सम्यगनायासेन पुनरावृत्तिवर्जितलेन च तरिष्यस्यतिक्रमिष्यसि । रृजिनशब्देनात्र धर्मा वर्मस्य कर्म ससारफलमभिप्रेत मुमुक्षो पापवत्युण्यस्या-प्यानिष्टलात् ॥ ३६ ॥ नतु समुद्रवत्तरणे कर्मणा नाशो न स्यादिलाशङ्क्ष्य दृष्टान्तान्तरमाह—यथा एवासि काष्ठानि समिद्ध प्रज्वितोऽग्निर्भस्मसात्कुरते भस्मीभाव नयति हे अर्जुन, ज्ञानान्नि सर्वकर्मणि पापानि पुण्यानि चिवशेषेण प्रारब्वफलमिन्नानि भस्मसात्कुरते तथा तत्कारणाज्ञानविनाशेन विनाशयतीलार्थ । तथाच श्रुति 'भिचते हृदयमन्थिरिछवन्ते सर्वसशया । क्षीयन्ते ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

पोत तरणसाधन कृत्वा वृजिनार्णव वर्माधर्मेरूपदु रासमुद्र तरिष्यसि । सुमुक्षु प्रति पुण्यस्यापि रृजिनरूपत्वात् । तथाच श्रुति 'तथा स योऽह्मा वेद न ह वै तस्य केनच न कर्मणा लोको मीयते न स्त्येन न भूणहत्वया न साधुना कर्मणा भूयान् भवित नो एवासाधुना कनीयान् त्रिशीर्षाण लाष्ट्रमहनमरुन्मुखान्यतीन्मालार्रकेभ्य प्रायच्छम्' इत्याद्या ॥ ३६ ॥ नतु ज्ञानष्ठवेन तरिष्य-सीत्युक्तया ज्ञानस्य पापनाशकत्व नागतमित्याश्च्यक्ष पाप नाशयति ज्ञान नावशेषयति तचाश एव तत्तरणमित्यभिप्रेत्य सहद्यान्त-माह । यथैधासि काष्टानि सम्यग्दीप्तोऽनिर्भस्मसाद्भस्मीभाव कुरुते । तथा ज्ञानमेवाभिर्श्ञानामि सर्वकर्माण भस्मीभाव कुरुते । निर्वाज करोतीत्यर्थं । अज्ञनेतिसबोधयन् ग्रुद्धचित्तेनेवेदश ज्ञान लम्यते नान्येनेति द्योतयति । यद्वा तच ज्ञान सर्वकर्माण दग्वा ग्रुद्ध ब्रह्म सपद्यत इति सूचयति । यद्वेवभूतेन ज्ञानेन सर्वाण कर्माण भस्मसात्कृत्वाऽन्वर्थसज्ञो भवेति सूचयज्ञाहार्जुनेति । सम्यग्दर्शन प्रारच्धकर्मव्यातिरिक्ताना सर्वकर्मणा निर्वाजलकारणमित्यभिप्राय । प्रारच्धकर्मणा प्रकृत्तफलाना भोगेनैव क्षयात् । तस्माद्यान्यप्रवृत्तफलान्यतीतानेकजन्मार्जितानि ज्ञानोत्पत्ते पूर्वमस्मिन्जन्मिन कृतानि ज्ञानान्निसाधनानुष्ठानकालिकानि च सर्वाण भस्मसात्कुरुते । ज्ञानोत्तरभाविनामसवन्योऽपि बोध्य । तथाच भगवतो बादरायणस्य सूत्राणि 'तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोरस्थेष- ६ श्रीधरीव्याख्या ।

पापकारिभ्यो यद्यप्यतिशयेन पापकारी त्वमसि तथापि सर्व पापसमुद्र शानपोतेनैव सम्यगनायासेन तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ समुद्रविस्थ-तस्यैव पापस्यातिकङ्कनमात्र नतु पापस्य नाश इति आन्ति इष्टान्तेन वारयन्नाह—यथेति । एथासि काष्ठानि प्रदीप्तोऽप्तिर्थथा ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

तिष्ठतीति सूचयत्रसिळमिति व्याचरे-अपिचेदिति ॥ ३६ ॥ यथैधासि । नहि ज्ञानेन । श्रद्वावान् । सश्यात्मन इत्यन्तम् —सुसमिद्धो

### निह ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दति ॥ ३८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

शरीरमारब्धं तत्प्रवृत्तफलत्वादुपभोगेनैव क्षीयतेऽतो यान्यप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्ते प्राकृतानि ज्ञानसहभावीनि चातीतानेकजन्मकृतानि च तान्येव सर्वाणि भस्मसात्कुरुते ॥ ३७ ॥ यत एवमतो— नहीति । नहि ज्ञानेन सदश तुल्य पवित्र पावन शुद्धिकरमिह विद्यते । तज्ज्ञान स्वयमेव योगसं-

#### २ आन उगिरिव्याख्या ।

कथ तर्हि प्रारम्भक कर्म नश्यतीत्याशङ्काह—येनेति । तर्हि कथ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसारकरोतीत्युक्त तत्राह—अत इति । ज्ञानादारम्भकलाना कर्मणा निवृत्त्यनुपपत्तरनारम्भकलानि यानि कर्माणि पूर्व ज्ञानोद्यादस्मिनेव जन्मनि कृतानि ज्ञानेन च सह वर्तमानानि प्राचीनेषु चानेकेषु जन्मस्वजितानि तानि सर्वाणि ज्ञान कारणनिव-त्तेने निवर्तयतीत्यर्थ ॥ ३७ ॥ नन्वन्येनैव परिद्युद्धिकरेण केनचिद्धमेधादिना परमपुरुषार्थसिद्धेरलमात्मज्ञानेनेत्या-

#### ३ नीलकण्टव्याख्या (चतुधरी)।

नहीति । योगेन निष्कामकर्मानुष्ठानेन समाधियोगेन वा ससिद्ध संस्कृतो योग्यतामापन्न । कालेनेति चिरप्रयत्न-४ मधुसूद्दनीन्यारया ।

चास्य कर्माणि तस्मिन्द्ष्षे परावरे' इति, 'तद्विगम उत्तरपूर्वाघयोर श्रेषविनाशौ तद्यपदेशात्', 'इतरस्याप्येवमसश्चेष पाते तु' इति च सूत्रे । अनारच्ये पुण्यपापे नश्यत एवेत्यत्र सूत्र 'अनारच्यक्तये एव तु पूर्वे तदवधे ' इति । ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणा तु तदेहान्तएव विनाश 'तस्य तावदेव चिर यावच्च विमोक्ष्येऽय सपत्स्ये' इति श्रुते , भोगेन खितरे क्षपियेखा सपयाते' इति सूत्राच । आविकारिकाणा तु यान्येव ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणि तान्येव देहान्तरारम्भकाण्यपि । यथा विष्ठापान्तरतम प्रमृत्तीनाम । तथाच सूत्रम् 'यावद्धिकारमवस्थितिराविकारिकाणाम्' इति । अधिकारोऽनेकदेहारम्भक वलवत्प्रारच्धफल कर्म । तच्चोपासकानामेव नान्येषाम् । अनारच्यक्तलानि नश्यन्ति आरच्धफलानि तु यावद्भोगसमाप्ति तिष्ठन्ति । भोगश्चैकेन देहेनाने-केन वेति न विशेष । विस्तरस्खाकरे द्रष्टव्य ॥ ३७ ॥ यस्मादेव तस्मात्—निहं ज्ञानेन सदश पवित्र पावन श्रुद्धिकरसन्यदिहं

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

भसीभाव नयति तथा आत्मक्कानरूपोऽप्ति प्रारम्धकर्भेन्यतिरिक्तानि सवाणि कर्माणि मसीकरोतीत्यथ ॥ ३७ ॥ तत्र हेतुमाह— नहीति । पवित्र शुद्धिकर इह तपोयोगादिषु मध्ये ज्ञानतुस्य नास्त्येव । तर्हि सर्वेऽप्यात्मज्ञानमेव कि नाभ्यस्यन्तीत्यत आह—

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

डभ्यासजातप्रतिपत्तिवृद्धिबन्धेन ज्ञानाग्निर्भवित यथा तथा प्रयतनीय मिति ॥ ३७ ॥ पवित्र हि ज्ञानसम नास्ति । अन्यस्य सङ्ख्या पवित्रस्य न वस्तुस इस्रतिप्रसङ्कामयात्रं प्रताच्यते । पवित्रस्य चास्य स्वय ज्ञास्यतीति सुबुद्धतायाम् । अत्रच अद्भागमस्तस्परव्यापारस्य

# श्रद्धावाँ स्नुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३९॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

सिद्धो योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यतामापन्नो मुमुश्चः कालेन महता-त्मिन विन्दति । लभत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ येनैकान्तेन ज्ञानप्राप्तिभवति स उपाय उपिद्यते—श्रद्धा-वानिति । श्रद्धावाञ्श्रद्धालुर्लभते ज्ञानम् । श्रद्धालुत्वेऽपि भवति कश्चिन्मन्दप्रस्थानोऽत आह । तत्परो गुक्रपासनादाविभयुक्तो ज्ञानलञ्च्युपाये श्रद्धावास्तत्परोऽप्यजितेन्द्रियः स्यादित्यत आह । संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्येन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः य एवंभूतः श्रद्धावास्तत्परः संयते-न्द्रियश्च सोऽवश्य ज्ञान लभते । प्रणिपातादिस्तु बाह्योनैकान्तिकोऽपि भवति मायावित्वादिसंस-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

शक्काह—यत इति । पूर्वोक्तेन प्रकारेण ज्ञानमाहात्म्य यत सिद्धमतस्तेन ज्ञानेन तुल्य परिद्युद्धिकर प्रसिपुरुवाधौं-पिकिमिह व्यवहारभूमौ नासीलर्थ । तरपुनरात्मविषय ज्ञान सर्वेषा किमिति झिटित नोत्पद्यते तन्नाह—तरस्वय-मिति । महता कालेन यथोकेन साधनेन योग्यतामापन्नस्तद्रधिकृत स्वय तदात्मिन ज्ञान विन्दतीति योजना । सर्वेषां झिटित ज्ञानानुद्यो योग्यतावैधुर्यादिति माव ॥ ३८ ॥ कर्मयोगेन समाधियोगेन च सपन्नस्य ज्ञानोत्पत्तावन्तरङ्ग साधनमुपदिशात—येनेति । ज्ञानलाभपयोजनमाह—ज्ञानमिति । न केवल अद्यालुत्वमेवासहाय ज्ञानलामे हेतुरि द्व बाल्पर्यमपीत्याह—श्रद्धालुत्वेऽपीति । मन्दप्रस्थानत्व ताल्पर्यविधुरत्व, नच तस्योपदिष्टमपि ज्ञानमुत्यत्तुमीष्टे तेन द्वाल्पर्यमपि तत्र कारण भवतीत्याह—अत आहेति । अभियुक्तो निष्ठावान्, उपासनादावित्यादिशावदेन श्रवणादि गृद्धते । वस्त्र श्रद्धा ताल्पर्यं चेत्युभयमेव ज्ञानकारण किंतु सयतेन्द्रियत्वमपि तदभावे श्रद्धादेरिकिचित्करत्यादित्याद्योगाह—श्रद्धावानिति । उक्तसाधनाना ज्ञानेन सहैकान्तिकत्वमाह—य एवंभूत इति । 'तद्विद्धि प्रणिपातेन' इत्यादी प्रामेव प्रणिपातादेर्ज्ञानहेतोरुक्तवात्किमितीदानीं हेत्वन्तरमुच्यते तन्नाह—प्रणिपातादिस्त्विति । तद्धि बहिरङ्ग १ नीलकण्डव्याल्या (वर्षरी)।

साध्यस्य ज्ञानसोच्यते ॥ ३८ ॥ श्रद्धावान् ज्ञान लमते । श्रद्धावानि मन्द्र्यद्धो माभूदत आह—तत्पर इति । तत्परोऽप्यजितेन्द्रियो माभूदत आह—संयतेन्द्रिय इति । परा शान्ति विदेहकैवल्यम् । अचिरेण प्रारब्धकर्मसमाप्ती ४ मञ्चस्वनीच्याक्या ।

वेदे लोकव्यवहारे वा विद्यते, ज्ञानभिन्नस्याज्ञानानिवर्तकलेन समूलपापनिवर्तकलाभावात्, कारणसद्भावेन पुन पापोदयाच । ज्ञानिन लज्ञानिवृत्त्त्या समूलपापनिवृत्तिरिति तत्सममन्यन्न विद्यते । तदात्मविषय ज्ञान सर्वेषा किमिति झटिति नोत्पद्यते तन्नाह—तज्ज्ञान कालेन महता योगसिख्यो योगेन पूर्वोक्तकर्मयोगेन सिख् सस्कृतो योग्यतामापच खयमात्मन्यन्त करणे विन्दति लभते नतु योग्यतामापचोऽन्यदत्त खनिष्ठतया न वा परिनष्ठ खीयतया विन्दतीलर्थ ॥ ३८॥ येनैकान्तेन ज्ञान-प्राप्तिर्भवति स उपाय पूर्वोक्तप्रणिपाताद्यपेक्षयाप्यासन्नतर उच्यते । गुरुवेदान्तवाक्येष्विद्मित्थमेवेति प्रमाहपास्तिक्यबुद्धि श्रद्धा तञ्चानपुरुषो लभते ज्ञानम् । एतादृशोऽपि कश्चिदलस स्यात्त्राह—तत्पर गुरुपासनादौ ज्ञानोपायेऽस्वन्ताभियुक्त । ५ आष्योत्कर्वदीपिका ।

कर्माश्यं तत्त्वावगत्युत्पत्तिरुपपयते। आश्रिते च तिसान्कुळाळचकवत्प्रवृत्तवेगस्यान्तराळे प्रतिवन्धासमवात् भवतिवेगक्षयपिपाळनं अकर्जात्मावगत्यावाधितमपि मिथ्याज्ञान कर्माधिष्ठान जले वृक्षज्ञानवत्सरकारवशात्किन्तिकाळमनुवर्तत एव । अनार्वधकार्ययो पुण्यपापयो विद्यासामध्यात्क्षय उक्त इतरे लार्वधकार्ये ते उपभोगेन क्षपयिला ब्रह्म सप्यते । तस्य तावदेवेलादि ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येतीति चैवमादिश्रुतिभ्य इति ॥ ३० ॥ यत एवमतो निहं ज्ञानेन तुल्य पवित्र पापनाशन श्रुद्धिकरमिह दैवादियज्ञादै विद्यते तस्य ज्ञानभिष्ठस्याज्ञानानिवर्तकलेनात्सन्तश्रुद्धिकरलाभावात् । तिहं किमन्यैर्यज्ञादिमि मयाऽन्येश्व ज्ञानमेव कृतो न सपाद्यसिस्याज्ञाह्माह । तत् ज्ञान स्वयमेव योगेन निष्कामकर्मयोगेन समाधियोगेन च ससिद्ध सस्कृत योग्यतां प्राप्त सन् मुमुश्चमंद्रता कालेनात्मिन अखण्डात्मविषय ज्ञान विन्द्ति लभते । स्वयमेव स्वप्रयत्नेनैव योगसिद्ध स्वयमेव विन्दतीलि वा । आत्मिन्यस्याक्षात्कारस्य खेनैव लभ्यत्वात् । गुर्वादे परोक्षज्ञान एवोपयोगात् । यसायोगसिद्धदेवान्यैर्जान लभ्यते, तस्मात्त्वमिष्ति सम्तिकारस्य खेनैव लभ्यत्वात् । गुर्वादे परोक्षज्ञान एवोपयोगात् । यसायोगसिद्धदेवान्यैर्जान लभ्यते, तस्मात्त्वमिष्ति स्वरास्त्रत्वस्य सन्ति तस्रमखेलाज्ञयः ॥ ३८ ॥ योगेन योग्यतामापचस्य येनैकान्तेन तत्त्वज्ञानं भवति तसुपायमाह—अद्धावानिक्ति । इश्रीधरीव्याख्या ।

सत्स्वयमिति सार्षेन । तदात्मविषय ज्ञान कालेन महता कर्मयोगेन ससिद्धो योग्यता प्राप्त सन्स्वयमेवानायासेन लभते नतु कर्म-योगं विनेत्वर्थं ॥ ३८ ॥ किंच- श्रद्धावानिति । श्रद्धावान् गुरूपदिष्टेऽथे आस्तिक्यनुद्धिमान् । तत्परस्तदेकनिष्ठः । सयतेन्द्रियश्च सञ्जान क्रमते नान्य । श्रतः श्रद्धादिसंपस्या ज्ञानकामात्प्राक्षमयोग एव श्रुक्यर्थमनुष्ठेय । ज्ञानकामानन्तर तु न तस्य किंन्तित्क्रस्य-

# अज्ञश्चाअइधानश्च संज्ञायात्मा विनञ्चति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संज्ञायात्मनः ॥ ४०॥

१ श्रीमच्छाकरसाध्यस ।

वाश्रतु तथा तच्छ्रद्वावस्वादावित्येकान्ततो ज्ञानलब्ध्युपाय । किं पुनर्ज्ञानलाभात्त्यादित्युच्यते । क्षानं लब्ध्वा परा मोक्षाख्या शान्तिमुपरतिमचिरेण क्षिप्रमेवाधिगच्छति । सम्यग्दर्शनात्क्षप्रं मोक्षो भव-तीति सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितोऽर्थः ॥ ३९ ॥ अत्र संशयो न कर्तव्य । पापिष्ठो हि संशयः कथिमत्युच्यते—अबश्चेति । अज्ञश्चानात्मज्ञोऽश्चद्धधानश्च सशयात्मा च विनश्यति, अज्ञाश्चद्धधानौ यद्यपि विनश्यतस्तथापि न तथा यथा सशयात्मा, संशयात्मा तु पापिष्ठः सर्वेषा, कथं, नायं साधा-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मिद पुनरन्तरङ्ग, नच तत्र ज्ञाने प्रतिनियमो मनस्यन्यथा कृत्वा बहिरन्यथाप्रदर्शनात्मनो मायावित्वस्य समवाद्विप्रस्मकत्वादेरिप समावनोपनीतत्वादिस्यथं । मायावित्वादे श्रद्धावत्त्वतात्पर्यादाविप समवादनैकान्तिकत्वमिन्
शिष्टमित्याशङ्क्याह—नित्विति । निह मायया विप्रस्मेन वा श्रद्धातात्पर्यसयमाभियोगतोऽजुष्ठातुमहंन्तीस्थं ।
उत्तरार्थं प्रश्नपूर्वकमवतार्थं व्याकरोति—किपुनिरस्यादिना । सम्यन्ज्ञानाद्वस्यासादिसाधनानपेक्षान्मोक्षो भवतीत्वन्न
प्रमाणमाह—सम्यन्दर्शनादिति । शास्त्रश्चदेन 'तमेव विदित्वा', 'ज्ञानादेव तु कैवत्यम्' हत्यादि विविश्वतम्,
न्यायस्तु ज्ञानादज्ञानविवृत्ते रज्वादौ प्रसिद्धत्वादात्मज्ञानादिप निरपेक्षाद्ज्ञानतत्कार्यप्रक्षयस्यभागे मोक्ष स्यादित्येवस्थायस्तु ज्ञानादज्ञानविवृत्ते रज्वादौ प्रसिद्धत्वादात्मज्ञानादिप निरपेक्षाद्ज्ञानतत्कार्यप्रक्षयस्याचिरेण व्रक्ष साक्षात्कस्थाय ॥ ३९ ॥ उत्तरश्चोकस्य पातनिका करोति—अत्रेति । यथोक्तसाधनवानुपदेशमपेक्ष्याचिरेण व्रक्ष साक्षात्करोति साक्षात्कृतव्रद्धात्वेऽविरेणैव मोक्ष प्राप्नोतीत्वेषोऽर्थं सप्तम्या परामुश्यते । सशयस्यकर्तव्यत्वे हेतुमाह—पापिष्ठो
हिति । उक्त हेतु प्रश्नपूर्वकमुत्तरश्चोकेन साध्यति—कथिमिति । अज्ञादश्वश्चानाच सशयवित्तस्य विशेषमादर्शन्वित्वनायमिति । द्वितीयविभागविभजनार्थं भूमिका करोति—अञ्चेति । अज्ञादीना मध्ये सशयातमनो यत्पापिष्ठाः

#### ३ मीलकण्ठन्याच्या (चतुर्घरी)।

सत्याम् ॥ ३९ ॥ अज्ञ इति । अज्ञ सुखेन चिकित्सित् शक्यः । अश्रद्धानो यतेन । सशयात्मा त्वसाध्य एव । ४ मञ्जस्टनीव्याख्या ।

अद्धानास्तरपरोऽिप कश्चिदिजितेन्द्रिय स्थादत श्राह—सयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानीन्द्रियाणि येन स सयतेन्द्रिय । य एवं विशेषणत्रययुक्त सोऽवर्य ज्ञान लभते । प्रणिपातादिस्तु बाह्यो मायावित्वादिसमवादनैकान्तिकोऽिप । अद्धानक्त्वादिस्त्वैकान्तिक उपाय इत्थर्थ । ईदृशेनोपायेन ज्ञान लब्ध्वा परा चरमा शान्तिमविद्यातत्कार्यनिवृत्तिस्पा मुक्तिमचिरेण तद्व्यवधानेनैवाधिग-च्छिति लभते । यथाहि दीप स्वोत्पत्तिमात्रेणैवानधकारिवृत्तिं करोति नतु कचित्तसहकारिणमपेक्षते तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तिमान्त्रेणैवाज्ञानिवृत्तिं करोति नतु किचित्प्रसख्यानादिकमपेक्षत इति भाव ॥ ३९ ॥ अत्र च सशयो न कर्तव्य , कस्माद्र—अज्ञोऽनधीतशास्त्रत्वेतात्मज्ञानग्रन्य । गुरुवेदान्तवाक्यार्थे इदमेव न भवत्वेति विपर्ययस्पा नास्तिक्यबुद्धिरश्रद्धा तद्वानश्रद्धातः । इदमेव भवति नवेति सर्वत्र सशयाकान्तचित्त सशयात्मा विनश्यति स्वार्थान्द्रष्टो भवति । अज्ञश्चाश्रद्धानश्च विनश्यतिहि सञ्चातमापेक्षया न्यूनत्वकथनार्थं चकाराभ्या तयो प्रयोग । कृत , सशयात्मा हि सर्वत पापीयान् । यतो नाग्र मनुष्यलेकोन्

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

गुरुवेदान्तवाक्येष्विदिमित्थमित्यास्तिक्य श्रद्धा तद्वान् । तत्रापि तत्पर गुरूपासनादाविभयुक्तः । तत्रापि सयतावि विषयेभ्यो निद्वतितानि इन्द्रियाणि येन स । एव विशेषणत्रयविद्विष्टश्चेद्वश्य ज्ञान लमते । प्रणिपातादेर्माययापि समवेन नैकान्तिकल्येदेषा
न तथालमत एकान्तिक ज्ञान लब्ध्वा किं स्पादत आह । ज्ञान लब्ध्वा परा शान्ति मोक्षाभिषामित्रिण जनमान्तरं लोकान्तरामन च विनैवाधिगच्छिति प्राप्नोति ॥ ३९ ॥ अस्मिन्दर्वशाल्रन्यायिषद्धे स्रुनिश्चितेऽर्थे सशयो न कर्तव्य । तस्य पापिष्ठलादिखाशयेनाह—अञ्च इति । अज्ञो गुरुमुखादनश्रीतशाल्रलेनात्मज्ञानश्च्यश्च पूर्वोक्तश्रद्धारहितश्च इदमेव भवति न वेति सर्वत्र
संक्रयाकान्तचेता विनश्यति खार्थलामाद्रस्यति । अज्ञाश्रद्धानसञ्चयात्मापेक्षया चकारद्वयस्चितमसुख्यल स्फुटयति । सशयासा

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

मस्तीत्वाह । ज्ञान लब्ध्वा त्वचिरेण परां शार्ति मोक्ष प्राप्नोति ॥ ३९॥ ज्ञानाधिकारिणमुक्त्वा तिह्रपरीतमनधिकारिणमाह— अञ्जलेति । अज्ञो गुरूपदिष्टार्थानभिज्ञ कथचिच्छाने जातेऽप्यश्रद्द्यानश्च जातायामपि श्रद्धाया ममेद सिच्येहा न नेति सञ्चालान्ता-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

इमिलेब्रासिकत्वादसक्त्यार्थे सत्युत्पवते । तवादसक्षयवता गुर्वागमाहतेन भाव्य सक्षयस सर्वनाक्षकत्वात् । सशक्रयो हि न किंविजानाि

# योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छित्रसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्यन्ति धनंजय॥ ४१॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यय ।

रणोऽपि लोकोऽस्ति तथा न परो लोको न सुख तत्रापि संशयोपपत्तेः। संशयातमनः संशयचित्तस्य। तसात्संशयो न कर्तव्यः ॥४०॥ कस्मात्—योगेति। योगसंन्यस्तकर्माण परमार्थद्श्वेनलक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणे येन परमार्थद्शिना धर्माधर्माख्यानि त योगसन्यस्तकर्माणम्। कथ योगसंन्यस्तकर्मेत्याह ज्ञानेनात्मेश्वरकत्वद्श्वेनलक्षणेन सच्छित्रः संशयो यस्य स ज्ञानसंच्छित्रसंशयः। य पव योगसंन्यस्तकर्मा तमात्मवन्तमप्रमत्तं गुणचेष्टाक्षपेण द्यानि कर्माणि न निबधन्त्यनिष्टादिक्षपं फलं नार-

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

तत्प्रश्नद्वारा प्रकटयति—कथिमिति । लोकद्वयस तत्प्रयुक्तसुखस चामावे हेतुमाह—तन्नापीति । सशयित्तस्य सर्वत्र सशयप्रवृत्तेर्दुर्निवारत्वादित्यर्थ । सशयस्यानर्थमूळत्वे स्थिते फलितमाह—तस्मादिति ॥ ४० ॥ यद्यपि सशय सर्वानर्थहेतुत्वात्कर्तव्यो न भवति तथापि निवर्तकामावे तद्करणमस्वाधीनमिति शङ्कते—कस्मादिति । श्वतियुक्तिप्रयुक्तमैक्यज्ञान तिववर्तकमित्युत्तरमाह—ज्ञानेति । सशयरहितस्यापि कर्माण्यनर्थहेतवो भवन्तीत्याशः ज्ञाह—योगेति । विषयपरवशस्य पुसो योगायोगात्कृतो योगसन्यस्तकर्मत्वमित्याशङ्काह—आत्मवन्तमिति । परमार्थदर्शनत सशयोच्छित्तो तदुच्छेदकज्ञानमाहात्म्यादेव कर्मणा च निवृत्तावप्रमत्तस्य प्रातिभासिकानि कर्माण वन्धहेतवो न भवन्तीत्याह—न कर्माणीति । कर्मयोगादेव कर्मसन्यासस्यानुपपत्तिमाशङ्काद्य पाद विभजते—परमार्थेति । तच वैधसन्यासपक्षे परोक्ष फलसन्यासपक्षे त्वपरोक्षमिति विवेक । यथोक्तज्ञानेन सन्यस्तकर्मत्व-मेव सति सशये न सिध्यति सशयवतस्तद्योगादिति शङ्कते—कथिमिति । द्वितीय पाद व्याकुर्वन्यरिहरति—आहेत्यादिना । पाठकमादर्थक्रमस्य बलीयस्वादादौ द्वितीय पाद व्याख्याय पश्चादाद्य पाद व्याचक्षीतेत्याह—य पदिमिति । सर्वमिद प्रमादवतो विषयपरवशस्य न सिध्यतीत्यभिसंधायात्मवन्त व्याकरोति—अप्रमत्तमिति ।

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।
यतो मित्रादिष्विप सशय कुर्वतोऽस्थाय लोकोऽपि नास्ति नापि पर । वेदवाक्येऽपि सशयात् । अतएव सर्वदा सशयाकुलत्वात्सुखमपि तस्य नास्ति । तस्यात्सशयो न कर्तव्य ॥ ४०॥ किच —योगेति । योगेन कर्मण्यकर्म-दर्शनात्मकेन सन्यस्तानि फलतः खरूपतो वा त्यक्तानि कर्माणि येन त योगसन्यस्तकर्माणम् । ज्ञानेन सम्यग्द४ मञ्जसद्दनीन्यारया।

ऽस्ति वित्तार्जनाद्यभावात्, न परलोक स्वर्गमोक्षादि धर्मज्ञानाद्यभावात्, न सुल भोजनादिकृत सञ्चयात्मन सर्वेत्र सदेहान् कान्तिन्तिस्य । अज्ञस्याश्रद्धानस्य न्व परो लोको नास्ति, मनुष्यलोके भोजनादिस्य च वर्तते । सशयात्मा तु त्रितयहीनस्ते सर्वेत पापीयानिस्यर्थ ॥ ४० ॥ एतादृशस्य सर्वानर्थम्लस्य सशयस्य निराकरणायात्मनिश्चयसुपाय वद्वाध्यायद्वयोक्ता पूर्वा- परभूमिकाभेदेन कर्मज्ञानमयी द्विविवा ब्रह्मनिष्ठासुपसहरति—योगेन भगवद्गराधनलक्षणसमल्रबुद्धिरूपेण सन्यस्तानि भगवित्त समर्पित्तानि कर्माणि येन । यद्वा परमार्थदर्शनलक्षणेन योगेन सन्यस्तानि स्वक्तानि कर्माणि येन त योगसन्यस्तकर्माणम् । सशये सित कथ योगसन्यस्तकर्मलमत आह—ज्ञानसन्छित्रसशय ज्ञानेनात्मनिश्चयलक्षणेन छिन्न सशयो येन तम् । विषयपरवश- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तु सर्वत पापिष्ठ । यतस्तस्याय मनुष्यलोको वित्तार्जनविवाहादिसाध्यो न । नच पर उपासनादिसाध्यो देवलोक । नच तत्त्वज्ञानसा-ध्यजीवन्मुक्तिसुख, सर्वत्रापि सशयस्य सत्त्वात् । अज्ञाश्रद्दधानयो परलोकस्य जीवन्मुक्तिसुखस्य चामावेऽपि मनुष्यलोकोऽस्खेव । यहा अज्ञ कदाचिद्रभ्यासवशात्परलोकादिसायन देहात्मविवेकादिज्ञान लभते । अश्रद्द्यानोऽपि युक्तियुक्त श्रुला श्रद्धा लभते । तत्थ्य परलोकादिभाजौ भवत । सदा सर्वत्र सशयप्रस्तस्तु न तथा किलतिपापिष्ठ इत्यर्थ । तस्मात्सशयो न कर्तव्य इत्याशय ॥ ४०॥ ननु सशयनिवर्तकामावे तद्करणमस्त्राधीनमित्याशङ्क्ष्य तिबन्नत्त्र्युपायमात्मज्ञाननिश्चय ज्ञापयन् तत्त्वसाक्षात्कारसिक्ष्यन्त सशय कर्माणि न निवधनतीत्याह—योगोनोति । योगेन परमार्थदर्शनलक्षणेन सम्यक् न्यस्तानि स्वकानि शक्तिप्रतिबन्धेन धर्मा-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

चित्तश्च नरयति स्वार्थोद्धरयति । एतेषु त्रिष्विप सश्चात्मा सर्वथा नश्यति यतस्तस्याय लोको नास्ति, धनार्जनिववाद्दाधासिद्धे । नच परलोक , धर्मस्यानिष्पत्ते । नच सुख, सश्येनैव भोगस्याप्यसभवात् ॥ ४० ॥ अध्यायद्वयोक्ता पूर्वापरभूमिकामेदेन कर्म-ज्ञानमयी दिविधा ब्रह्मनिष्ठासुपसंहरति—योगेति द्वाभ्याम् । योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तस्मिन्सन्यस्तानि समर्पितानि कर्माणि

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्थव्याख्या ।

अश्रद्धानत्वात्। तसान्नि सहायेन भाज्यमिति वाक्यार्थ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ४० ॥ सकलाध्यायविस्फारितोऽर्थ श्लोकद्वयेन सिक्काध्यायविस्फारितोऽर्थ श्लोकद्वयेन सिक्काध्यायविस्कारितोऽर्थ श्लोकद्वयेन सिक्काध्यायविस्कारितो

# तसादज्ञानसंभूतं हृत्थं ज्ञानासिनात्मनः। छित्त्वैनं संश्यं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥ ४२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

भन्ते हे धनजय ॥ ४१ ॥ यसात् कर्मयोगानुष्ठानादगुद्धिश्चयहेतुकज्ञानसंचिछन्नसंशयो न निबध्यते कर्मभिक्षांनाग्निद्धकर्मत्वादेव यसाच ज्ञानकर्मानुष्ठानविषये सशयवान्विनश्यति—तसादिति । तसात्पापिष्ठमज्ञानसंभूतमज्ञानादविवेकाज्ञात हृत्थ्य हृदि वुद्धौ स्थित ज्ञानासिना शोकमोहादिदोषहर सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तदेवासि खङ्गस्तेन ज्ञानासिनात्मन स्वस्थातम्बिषयत्वात्सशयस्य । नहि परस्य

#### २ आनन्दगिरियारया।

न कर्माणीलादिफलोक्ति व्याचष्टे—गुणचेष्टेति । अनिष्टादीलादिशब्देनेष्ट मिश्र च गृह्यते ॥ ४१ ॥ तसादिलादिन समनन्तरश्चोकगततत्त्वदापेक्षितमर्थमाह—यसादिति । सता कर्मणामस्मदादिष्ठ फलारम्भकत्वोपलम्भादिदुष्यपि तेषा तद्वाव्यमनपबाधिमत्याशङ्काह—ज्ञानाद्वीति । नतु सिद्देशनस्य तत्प्रतिबन्धान्न कर्मयोगानुष्ठान नापि तद्धेतु-कज्ञान तन्नापि सशयावतारादित्याशङ्काह—यसाचिति । श्लोकाक्षराणि व्याचष्टे—तसादित्यादिना । पापिष्टमिति सशयस्य सवानर्थमूलत्वेन त्याज्यत्व स्च्यते । विवेकाग्रहप्रसूतत्वादिष तस्यावहेयत्वमिवेकस्यानर्थकृरत्वप्रसिद्धिरित्याह—अविवेकादिति । नच तस्य चैतन्यवदात्मिनष्टत्वाद्याज्यत्व शिक्षतव्यमित्याह—हदीति । शोकमोहाम्यामभिभूतस्य पुसो मनसि प्रादुर्भवत सशयस्य प्रवलप्रतिबन्धकाभावेनेव प्रध्यस सिध्येदित्याशङ्क्याह—ज्ञाना-सिनेति । स्वाश्रयस सशयस्य स्वाश्रयणैव ज्ञानेन समुच्छेदसभवादिकमिति स्वस्रेति विशेषणमित्याशङ्क्याह—
३ नीलकण्डव्यारया (चतुधरी)।

र्शनेन सम्यक् छिन्ना सराया — आत्मा देहोऽन्यो वा, अन्योऽपि विसुरविभुर्वा, विसुरपि कर्ताऽकर्ता वा, अकर्ता-प्येऽकोऽनेको वा, एकोऽपि सगुणो निर्गुणो वेत्येवमादयो यस स ज्ञानसिन्छन्नसरायस्त आत्मवन्त रामद्मादिपर कर्माणि कृतानि न निबन्नन्ति हे धनजय ॥ ४१॥ तस्मादिति । हृत्स्य बुद्धिस्यम् । ज्ञानासिना ज्ञानखङ्गेन ।

#### ४ मधुसूद्रनीच्यास्या।

त्यरूपप्रमादे सित कुतो ज्ञानोत्पत्तिरिखत आह—आत्मवन्तमप्रमादिन सर्वदा मावधान एतादृशमप्रमादिखेन ज्ञानवन्त ज्ञानस च्छिन्नसशयक्षेत योगसन्यस्तर्रमाण कर्माणि लोकसग्रहार्थानि रृथाचेष्टारुपाणि वा न निवधन्ति अनिष्टमिष्ट मिश्र वा शरीर नारमन्ते हे धनजय ॥ ४१॥ यस्मादेव—अज्ञानादिववेकात्सभूतसुत्पन हत्स्थ हृदि बुद्धौ स्थित वरणस्याश्रयस्य च ज्ञाने शत्रु

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका।

वर्माख्यानि सन्तिति कर्माणि येन तम् । 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' इति शुते । योगेने भगवदाराधनलक्षणसमलबुद्धिरूपेण सन्यस्तानि भगवति समर्पितानि कर्माणि येनेति वा। अस्मिन्पक्षे कर्मपदसने चाद्यापत्तिरुपाऽरचिन्ने। ध्या। यद्वा माष्यस्योपलक्षणार्यं तया तन्त्रेणायमपि पक्षोऽस्तु । यस्मात्कर्मयोगानुष्ठानात् अद्युद्धितयहेतु रज्ञानसिच्छित्रसरायो न निवध्यते कर्मभिरित्यप्रिमभाप्यात् । तत्र हेतुमाह—ज्ञानेनात्मेश्वरेकलदर्शनलक्षणेन छित्र सशय आत्मा देहाद्यभिन्नो मिन्नो वा, भिन्नोऽप्यविभुन्तिभुर्ता, सोऽपि कर्ता-ऽकर्ता वा,कर्तापि भोक्ताऽभोक्ता वा, अभोक्ताप्यनेक एने वा, सोऽपि सविशेषो निविशेषो वा, निर्विशेषज्ञाना केननित्यमुचितान्मोक्ष केवलाद्वा, केवलज्ञाननिवर्त्य प्रपन्न सत्यो मिथ्याभूतो वेलेवमादिरूषो यस्य तम् । अत्र हेतुमाह—आत्मवन्तमप्रमत्त शमदमादिपर कर्माणि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति बुद्धा कियमाणानि न निवधनित अनिष्ठादिरूप फल नारभन्ते राज्ञामतिप्रवल्य ज्ञानित्रवल्य धन-माहर्तुं मम सामर्थ्यमस्ति न वेति सशयमतिप्रवलात्मस्कूपनिश्चयेन मुक्ला वन जितवास्त्वमेवात्र दृशन्त इति वनयन्नाह—वन-जयेति ॥४९॥ यस्माचित्तशुद्धिलभ्य ज्ञानमेवभूत्, यस्माच सशयात्मा विनश्यति, यस्माच ज्ञानसिच्छन्नसशय क्यभिनं निय-इश्रीधरीव्यास्या।

येन त पुरुष कर्माणि स्वफलेनिवझन्ति । अत्रश्च ज्ञानेनाकनात्मवोधेन सन्छित्र सञ्चयो देहाद्यभिमानलक्षणो यस त प्रत्मवनमप्रमा-दिन कमाणि लोकसञ्चदार्थानि स्वामाविकानि वा न निवझन्ति ॥ ४१ ॥ तस्मादिति । यसादिव नसादात्मनोऽज्ञानेन सभूत हृदि

#### ७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या ।

योगसन्यस्तेति । यत एव तस्तावज्ञानेति योगेनैव कर्मणा सन्यास उपपद्यते ना योति विचारितम् । विचारियायते च । सञ्जय छित्त्वा योग

<sup>🤋</sup> मधुसूद्दनः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

संदायः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो येन स्वस्थेति विशेष्यतेऽत आत्मविषयोऽपि सस्यैव भवति । छित्त्वैनं संदायं स्वविनाशहेतुभूतं योगं सम्यग्दर्शनोपायं कर्मानुष्ठानमातिष्ठ कुर्वित्यर्थ । उत्तिष्ठ चेदानीं युद्धाय भारतेति ॥ ४२ ॥

### इति श्रीभगवद्गीताभाष्ये पूज्यपादश्रीशंकरभगवतः कृतौ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय ॥ ४॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

आत्मविषयत्वादिति । स्थाण्वादिविषय संशयस्तिद्विषयेण ज्ञानेन देवदत्तनिष्ठेन तिश्वष्ठो व्यावसंते, प्रकृते त्वातम-विषयस्तदाश्रयश्च सशयस्वथाविषेन ज्ञानेनापनीयते तेन विशेषणमर्थवदित्यर्थ । तदेव प्रपञ्चयति—नहीति । आत्माश्रयत्वस्य प्रकृते सशये सिद्धत्वेनाविविक्षितत्वात्तिद्विषयस्य तिद्वषयेणैव तस्य तेन निवृत्तिर्विविक्षितेत्युपसहरति— अत इति । संशयसमुच्छित्त्यनन्तर कर्तव्यमुपदिशति—छित्त्वेनमिति । अभिहोन्नादिक कर्म भगवदाज्ञ्या क्रमेण करिष्यामि युद्धात्पुनरूपरिरसेवेत्याशङ्क्याह—उत्तिष्ठेति । भरतान्वये महति क्षत्रियवशे प्रसूतस्य समुपस्थितसमर-विमुखत्वममुवितिमिति मन्वान सम्बाह—भारतेति । तदनेन योगस्य कृत्रिमत्व भगवतोऽनीश्वरत्व च निराकृत्य कर्मादावकर्मादिदर्शनादात्मन सम्यग्ज्ञानात्प्रणिपातादेविहरङ्गादन्तरङ्गाच श्रद्धादेक्द्रतादशेषानर्थनिवृत्त्या ब्रह्मभाव-मभिद्धता सर्वसादुत्कृष्टे तिस्ववस्त्रयानस्याधिकारादशेषदोषवन्तम् । सशय हित्वोत्तमस्य ज्ञाननिष्ठापरस्य कर्मनिष्ठेतिः स्थापितम् ॥ ४२ ॥ ॥ इत्यानन्दगिरिङ्कतगीताभाष्यटीकाया चतुर्थोऽध्याय ॥ ४॥

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

योग सम्यग्दर्शनोपायम् । निष्कामकर्म आतिष्ठ कुरु । उत्तिष्ठ । युद्धायेति शेषः ॥ ४२ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये मारतमावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारो चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

सुखेन हन्तु शक्यत इत्युभयोपन्यास । एन सर्वानर्थमूलभूत सशयमात्मनो ज्ञानासिना आत्मविषयकनिश्चयखद्गेन छित्ता योग सम्यग्दर्शनोपाय निष्कामकर्मातिष्ठ कुरु । अत इदानीमुत्तिष्ठ युद्धाय हे भारत, भरतवशे जातस्य युद्धोद्यमो न निष्फळ इति भाव ॥ ४२ ॥ खस्यानीशलबाघेन भक्तिश्रद्धे हढीकृते । धीहेतु कर्मनिष्ठा च हरिणेहोपसहृता ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीपादशिष्यश्रीमधुसूद्नसरस्वतीविरचिताया श्रीमद्भगवद्गीतागृढार्थदीपि-कायां ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय ॥ ४॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ध्यते, तसात्पापिष्ठमात्मन सशय अज्ञानादिविकाज्ञात बुद्धौ स्थित शोकमोहादिदोषहर सम्यग्दर्शन ज्ञान तदेवासि खद्गः तेनात्मनो ज्ञानासिना छित्त्वा योगमात्मज्ञानोपाय कर्मानुष्ठानमातिष्ठ कुर्वित्यर्थ । इदानी तु स्वधमेभूताय युद्धायोत्तिष्ठ । भार-तेति तत्र योग्यतास् क सबोधनम् । तदनेन चतुर्थाध्यायेन योगस्य सप्रदायसिद्धल भगवतो वासुदेवस्य सर्वज्ञलमीश्वरल च प्रतिपाद्य योग्यतास् पत्त्ये कर्मनिष्ठा तत्साध्या ज्ञाननिष्ठामत्युत्तमा तत्र प्रणिपातादीनि बहिरङ्गसाधनानि श्रद्धादीन्यन्तरङ्गाणि तस्या- फल सर्वानर्थीनगृत्या ब्रह्मभाव अतिपापिष्ठ सशय चाभिदधताऽशेषदोषवन्त सशय विहायोत्तमाधिकारिणो ज्ञाननिष्ठाऽपरस्य कर्मनिष्ठेति स्थापितम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादिशिव्यदत्तवशावतसरामकुमारस् सुधनपति- विदुषा विरन्विताया श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया चतुर्थोऽभ्याय ॥ ४ ॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

स्थितमेन संशय शोकादिनिमित्त देहात्मिविवेकशानखङ्गेन छित्ता परमात्मशानोपायभूत कर्मयोगमातिष्ठाश्रय । तत्र च प्रथम प्रस्तुताय युद्धायोत्तिष्ठ । हे भारत, इति क्षत्रियत्वेन युद्धस्य स्वधमेत्व दश्चितम् ॥ ४२ ॥ पुमवस्थादिमेदेन कर्मशानमधी दिधा । निष्ठोक्ता येन त वन्दे शीरि सशयसच्छिदम् ॥ १ ॥ इति श्रीधरस्वामिविरिचताया सुवोधिन्या टीकाया चतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कर्मसु कौशलमुक्तक्रमेणातिष्ठ । ततश्चोत्तिष्ठ त्व स्वव्यापार कर्तव्यतामात्रेण कुर्विति शिवम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ अत्रार्थे सम्रह —विधन्ते कर्म यक्तिचिद्क्षेच्छामात्रपूर्वकम् । तेनैव श्चभमाज स्युस्तृप्ता क्रव्त देवता ॥ इति श्रीमहामाहेश्वराचायवर्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमद्भगवद्गी-तार्थसम्बद्धे चतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥



# पञ्चमोऽध्यायः।

# अर्जुन उवाच ।

# संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

'कर्मण्यकर्म या परयेत्' इत्यारभ्य 'स युक्ता कृत्ख्यकर्मकृत्', 'ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं', 'ज्ञारीरं केवलं कर्म कुर्वन्', 'यहच्छालामसतुष्टो', 'ब्रह्मापेणं ब्रह्म हविन्', 'कर्मजान्विद्ध तान्सर्वान्', 'सर्व कर्माखिल पार्थे', 'ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण', 'योगसंन्यस्तकर्माणम्' इत्यन्तैर्वचने सर्वकर्मसन्यासमयोचद्भगवान्

#### २ आनन्द्गिरिन्याख्या ।

पूर्वीत्तराध्याययो संबन्धमित्धानो वृत्तानुवादपूर्वकमञ्जंनप्रश्याभिप्राय प्रदर्शयितु प्रक्रमते—कर्मणीत्यादिना । इत्यारभ्य कर्मण्यकमेदश्रेनमुक्त्वा तत्प्रशसा प्रसारितेत्याह—स युक्त इति । ज्ञानवन्त सर्वाणि कर्माणि कोकसप्रहार्थं कुर्वन्त ज्ञानकक्षणेनाप्तिना दग्धसर्वकमाण कर्मप्रयुक्तवन्धविषुर विवेकवन्तो वदन्तीति ज्ञानवतो ज्ञानफलभूत सन्यास विवक्षन्विदिषो साधनरूपमपि सन्यास मगवान्विवक्षितवानित्याह—ज्ञानाग्नीति । निराशीरित्यारभ्य शरीरित्यात्रकारण कर्म शरीरित्याविष सङ्गरहित सङ्गाचरन्धमाध्यमिकलभागी न भवतीत्यपि पूर्वोत्तराभ्यामध्यायाभ्या द्विविध सन्यास सूचितवानित्याह—शारीरिमिति । यद्यञ्जेत्यादापि सन्यास सूचितवानित्याह—शारीरिमिति । यद्यञ्जेत्यादापि कर्मसंन्यासो दृशितो ज्ञानितप्रस्त्रेत्याहित्याहित्याह—यद्वक्छेति । ज्ञानस्य यज्ञत्वसपादनपूर्वक प्रशसावचनादिपि कर्मसंन्यासो दृशितो ज्ञानितप्रस्त्रेत्याहिल्याह—यद्वक्छेति । ज्ञानस्य यज्ञत्वसपादनपूर्वक प्रशसावचनादिपि कर्मसंन्यासो दृशितो ज्ञानिति ।
समस्त्रस्त्रेवावज्ञानफलामिलापादपि यथोक्तमात्मान विविदिषो सर्वकर्मसन्यासेऽधिकारो व्वनित इत्याह—सर्विमिति ।
समस्त्रस्त्रेवावज्ञेषवित्रंतस्य कर्मणो ज्ञाने पर्यवसानामिधानाच जिज्ञासो सर्वकर्मसन्यास सूचित इत्याह—सर्विमिति ।
तिद्वद्वीत्यादिना ज्ञानप्रास्त्रुपाय प्रणिपातादि प्रदर्श प्राप्तेन ज्ञानाग्निरिति । ज्ञानेन समुच्छिन्नसभाय तसादेव ज्ञानात्कर्माण सन्यस्य व्यवस्थितमप्रमत्त वशीकृतकार्यकरणसंघातवन्त प्रातिभात्मिकानि कर्माणि न निवधन्तित्यपि
द्विध सन्यासो भगवतोक्त इत्याह—योगिति । कर्मणीत्यारभ्य योगसंन्यस्तकर्माणमित्यन्तैरदाहतैर्वचनेरक सन्यासमुपसहरिति—इत्यन्तैरिति । तर्हि कर्मसन्यासस्यैव जिज्ञासुना ज्ञानवता चादरणीयवात्कर्मानुद्वमान्वव्यापम्य

#### ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

तृतीयेऽध्याये 'लोकेऽसिन्द्रिविधा निष्ठा' इति विभिन्नाधिकारिक निष्ठाद्वयं प्रस्तुत्य 'न कर्मणामनारम्भानेष्कर्म्य धुरुषोऽश्चते' इत्यादिना कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाङ्गत्वेन भूयसा निर्वन्वेनानुष्ठेयत्वसुक्तम् 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादिना। चतुर्थे तृत्पन्नसम्यग्दर्शनैः कृतमपि कर्माकृतमेव भवति ज्ञानेन कर्तृत्वादिनाधात् । अतस्तैर्वृथाचेष्टावत्कर्म वा कर्तव्य

#### **४ मधुसूद्नी**व्याख्या ।

अध्यायाभ्या कृतो द्वाभ्या निर्णय कमैबोधयो । कमैतत्त्यागयोद्धीभ्या निर्णय कियतेऽधना ॥

तृतीयेऽध्याये 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादिनाऽर्जुनेन पृष्टो भगवाञ्ज्ञानकर्मणोविंकल्पसमुचयासभवेनाधिकारिमेदव्यव-स्थया 'लोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया' इत्यादिना निर्णय कृतवान् । तथाचाज्ञाधिकारिक कर्म न ज्ञानेन सह समुचीयते तेजित्तिमिरयोरिव युगपदसभवात्, कर्माधिकारहेतुमेदबुद्धपनोदकलेन ज्ञानस्य तिद्वरोधिलात् । नापि विकल्प्यते एकार्थलाभावात्, ज्ञानकार्यस्याज्ञाननाञ्चस्य कर्मणा कर्त्तुमशक्यलात् । 'तमेव विदिलाऽतिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽ-यनाय' इति श्रुते । ज्ञाने जाते तु कर्मकार्यं नापेक्ष्यत एवेत्युक्त 'यावानर्थं उदपाने' इत्यत्र । तथाच ज्ञानिन कर्मान

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

'निराशीर्यतचित्तात्मा सक्तसर्वपरिग्रह । शारीरं केवल कमें कुर्वशाप्नीति किल्बिषम् । यहच्छालामसतुष्टः' इस्यादिना सर्वकर्मस-न्यास 'क्रिक्वैन सशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत' इति कर्मयोग च श्रुलोमयोश्च स्थितिगतिवत्परस्परविरोधादेकेन सह कर्तुमशक्य

#### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

निवार्य सञ्चय जिम्मो कप्रीसन्यासयोगयो । जितेन्द्रियस च यते. पञ्चमे मुक्तिमन्नवीत् ॥ १ ॥ अज्ञानसभूत सञ्चय ज्ञानासिना स॰ गी॰ ३१

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

'छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इत्यनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानळक्षणमनुतिष्ठेत्युक्तवान् । तयोद्य-भयोश्च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः श्चितिगतिवत्परस्परियोधादेकेन सह कर्तुमशक्यत्वात्काळमेदेन चानुष्ठानविधानामावाद्धीदेतयोरन्यतरकर्तव्यताप्राप्तौ सत्यां यत्प्रशस्यतरमेतयोः कर्मानुष्ठानकर्म-संन्यासयोक्तत्कर्तव्य नेतरिदत्येवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सयार्जुन उवाच—संन्यासं कर्मणां कृष्णे-

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

मिखाशक्क्षोक्तमर्थान्तरमनुवद्ति—छिन्दैनमिति । कर्मतन्यागयोरुक्तयोरेकेनैव पुरुषेणानुष्टेयत्वसंभवाञ्च विरो-घोऽस्तीत्याशक्क्ष युगपद्दा क्रमेण वानुष्ठानमिति विकल्प्याच दूषयति—उभयोश्चेति । द्वितीय प्रत्याह—कालभेदे-नेति । उक्तयोर्द्वयोरेकेन पुरुषेणानुष्ठेयत्वासभवे कथ कर्तव्यत्वसिद्धिरित्याशक्काह—अर्थादिति । द्वयोरुक्तयोरेकेन युगपक्कमाभ्यामनुष्ठानानुपपत्तिरित्यर्थ । अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे कतरस्रोति क्रुतो निर्णयो द्वयो सनिधानाविशेषादित्या-शक्काह—यत्प्रशास्यतरमिति । भगवता कर्मणां सन्यासो योगश्चोक्तो नच तयो समुचित्यानुष्ठान तेनान्यतरस्य श्रेष्ठस्यानुष्ठेयत्वे तद्वभुत्सया प्रशोपपत्तिरित्युपसहरति—इत्येवमिति । नायं प्रष्टुरिमप्राय कर्मसन्यासकर्मयोगयोभिन्न-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

सन्यासो वा कर्तव्य इत्यनास्थया प्रोक्तम् । अथेदानीं पश्चमषष्ठयोरज्ञानिना ज्ञानार्थिना वैराग्योत्पत्तेः प्राक्कर्मैवानु-ष्ठेयम् । सपन्ने तु वैराग्ये दृष्टविक्षेपनिवृत्त्यर्थ कर्मसन्यास कृत्वा ज्ञानोत्पत्त्यर्थ योगोऽनुष्ठेय इत्युच्यते । तत्र चतुर्थे 'त्यक्तसर्वपरिग्रहः' इति सन्यासो 'योगमातिष्ठ' इति कर्मयोगश्चैक मा प्रति विहित । नचैतयो स्थितिगतिवद्युगप-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

मधिकारे निश्चिते प्रारब्धकर्मवद्याद्वथाचेष्टारूपेण तदनुष्ठान वा सर्वकर्मसन्यासो वेति निर्विवाद चतुर्थे निर्णीतम् । अज्ञेन खन्त करणशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तये कर्माण्यनुष्ठेयानि 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाश-केन' इति श्रुते, 'सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति भगवद्वचनाच । एव सर्वाणि कर्माणि ज्ञानार्थानि, तथा सर्वकर्मसन्यासोऽपि ज्ञानार्थ श्रूयते 'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्त प्रवजन्ति', 'शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्च समा-हितो भूलात्मन्येवात्मान पर्येत्', 'खजतैव हि तज्ज्ञेय लक्क प्रत्यक् पर पदम्', 'सलानृते सुखदु खे वेदानिम लोकमसु ष परिखज्यात्मानमन्त्रिच्छेत्' इखादौ । तत्र कर्मतत्त्यागयोरारादुपकारकसित्रपखोपकारकयो प्रयाजावघातयोरिव न समु-**ध्य सभवति** विरुद्धलेन यौगपद्याभावात् । नापि कर्मतत्त्यागयोरात्मज्ञानमात्रफललेनैकार्थलादतिरात्रार्थयो षोडिश्चित्रहणा-प्रहणयोरिव विकल्प स्यात्, द्वारमेदेनैकार्थलाभावात् । कर्मणो हि पापक्षयरूपमदृष्टमेव द्वारम् , सन्यासस्य त सर्वविक्षेपाभावेन विचारावसरदानरूप दृष्टमेव द्वारम्, नियमापूर्वं तु दृष्टसमवायिलादवधातादाविव न प्रयोजकम् । तथा चाद्रष्टार्थयोरारा-द्धपकारकसन्निपत्नोपकारकयोरेकप्रधानार्थत्वेऽपि विकल्पो नास्त्येव । प्रयाजावधाताबीनामपि तत्प्रसङ्गात् । तस्मात्कमेणोभय-मप्यन्ष्ठेयम् । तत्रापि सन्यासानन्तर कर्मान्रष्ठान चेत्तदा परिव्यक्तपूर्वाश्रमस्रीकारेणारुढपतितलात्कर्मानधिकारिल प्राक्त-नसन्यासवैयर्थ्य च तस्यादद्यर्थलाभावात् । प्रथमकृतसन्यासेनैव ज्ञानाधिकारलाभे तदुत्तरकाले कर्मानुष्ठानवैयर्थ्य च । तस्मादादौ भगवदर्पणबुद्धा निष्कामकर्मानुष्ठानादन्त करणगुद्धौ तीव्रेण वैराग्येण विविदेषाया दढाया सर्वकर्मसन्यास श्रवणमननादि-रूपवेदान्तवाक्यविचाराय करीव्य इति भगवतो मतम्। तथाचोक्त 'न कर्मणामनारम्भाक्षेष्कर्म्य पुरुषोऽश्रुते' इति । बक्ष्यते च 'भारुक्क्षोर्भनेयोंग कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते ॥' इति । योगोऽत्र तीत्रवैराग्य-पूर्विका विविदिषा । तदुक्त वार्तिककारै 'प्रस्पिगविदिषासिख्यै वेदानुवचनादय । ब्रह्मावास्यै तु तत्त्यागमीप्सन्तीति श्रुतेर्बलात् ॥' इति । स्मृतिश्च 'कषायपक्ति कर्माणि ज्ञान तु परमा गति । कषाये कर्मभि पक्ते ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥' इति । मोक्षधर्मे च किषाय पाचियला च श्रेणीस्थानेषु च त्रिषु । प्रव्रजेच परं स्थान पारिवाज्यमनुत्तमम् ॥ भावितै करणैश्राय बहुससारयौ-निष् । आसादयति शुद्धात्मा मोक्ष वै प्रथमाश्रमे ॥ तमासाच तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चित । त्रिष्वाश्रमेषु को न्वर्थी भवेत्परमभीप्सित ॥' इति । मोक्ष वैराग्यम् । एतेन क्रमाक्रमसन्यासौ द्वाविप दिशतौ । तथाच श्रुति 'ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेद्वहाद्वनीभूला प्रवजेचदिवेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद्वहाद्वा वनाद्वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्' इति । तसाद-इस्याविरक्ततादशाया कर्मानुष्ठानमेव । तस्यैव विरक्ततादशाया सन्यास अवणाववसरदानेन ज्ञानार्थ इति दशामेदेनाज्ञमधि-क्रुलैव कर्मतस्यागी व्याख्यातु पश्चमषष्ठावध्यायावारभ्येते । विद्वत्सन्यासस्तु ज्ञानबलादर्थसिद्ध एवेति सदेहाभावानात्र विचा-र्थते । तत्रैकमेव जिज्ञासुमज्ञ प्रति ज्ञानार्थलेन कर्मतत्त्यागयोर्विधानात्त्रयोश्च विरुद्धयोर्धुगपदनुष्ठानासभवान्मया जिज्ञासुना

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

खात कालमेदेन विधानाभावादर्थात्तयोरन्यतरस्य कर्तव्यताप्राप्ती सत्यामज्ञस्याश्चद्धचेतस एतयो संन्यासकर्मयोगयो. कि श्रेयस्कर-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स्यादिना। ननु चात्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां प्रतिपाद्यिष्यन्पूर्वोदाहृतैर्वचनैर्भगवान्सर्वकर्मसंन्यास्म मवोचन्न त्वनात्मञ्चर्य। अत्रश्च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोभिन्नपुरुषविषयत्वाद्ग्यतरस्य प्रशस्तर्रत्वसुमुत्सया प्रशोऽनुपपन्नः। सत्यमेव त्वद्भिप्रायेण प्रशो नोपपद्यते प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रशो युज्यत प्रवेति वदामः। कथः, पूर्वोदाहृतैर्वचनैर्भगवता कर्मसंन्यासस्य कर्तव्यतया विविश्वितत्वात्प्राधान्यमन्तरेण च कर्तार तस्य कर्तव्यत्वासंभवादनात्मविद्गि कर्ता पश्चे प्राप्तोऽनूद्यत इति न पुनरात्मवित्कर्त्वकर्त्वमेव संन्यासस्य विविश्वतमित्येव मन्वानस्यार्ज्जनस्य कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोरविद्वत्युरुष्ठकर्त्वमप्यस्तीति पूर्वोक्तन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधादन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशास्यतर च कर्तव्यं नेतरदिति प्रशास्यतरविविद्वया प्रश्नो नानुपपन्न । प्रतिवचनवाक्यार्थनिक्षणेनापि प्रष्टुरभिप्राय प्रवमेवेति गम्यते । कथं संन्यासकर्मयोगौ निःश्चेयसकरौ, 'तयोस्तु—कर्मयोगो विशिष्यते' इति प्रतिवचनमेतिक्षद्यं, किमनेनात्मवित्कर्त्वयोः सन्यासकर्मयोगयोनिःश्चेयसकरत्व प्रयोजनमुक्त्वा तयोरेव कुतश्चिद्विद्योषात्कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यत आहोस्विद्नात्मवित्कर्त्वयोः संन्यासकर्मयोगयोनिःश्चेयसकरत्वं तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यते यदि वानात्मवित्कर्त्कर्योः योगयोनिःश्चेयसकरत्वं तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वमुच्यते यदि वानात्मवित्कर्त्वयोः

२ आनन्द्रिगिरेव्याख्या ।

पुरुषानुष्ठेयत्वस्थोक्तत्वादेकसिन्पुरुषे प्राध्यभावादिति शङ्कते—नन्विति । चोद्यमङ्गीकृत्य परिहरति—सत्यमेवेति । कीदशसाहिं प्रष्टुरिभप्रायो येन प्रश्नप्रवृत्तिरिति पृच्छति—कथिमिति । एकस्मिन्पुरुषे कर्मतस्यागयोरिस्त प्राप्तिरिति प्रष्टरिभप्राय प्रतिनिर्देष्ट्र प्रारभते-पूर्वोदाहृतैरिति । यथा 'स्वर्गकामो यजेत' इति स्वर्गकामोद्देशेन यागो विघीयते नतु तस्यैवाधिकारो नान्यस्थेत्यपि प्रतिपाद्यते वाक्यमेद्प्रसङ्गात्तथानाःमविष्कर्ता सन्यासपक्षे प्राप्तोऽनुचते, नचात्मविष्कर्तृकत्वमेव सन्यासस्य नियम्यते वैराग्यमात्रेणाज्ञस्यापि सन्यासविधिद्रशनात् । तस्मात्कर्मतत्त्याग-योरविद्वत्कर्तृकत्वमस्त्रीति मन्वानसार्जुनस्य प्रश्न सभवतीति भाव । भवतु सन्यासस्य कर्तव्यत्वविवक्षा तथापि कथ प्रशस्तवरबुभुत्सया प्रश्नप्रवृत्तिरित्याशङ्क्षाह-प्राधान्यसिति । तथापि कथमेकस्मिन्पुरुषे तयोरप्राप्तावुक्ताभिप्रायेण प्रश्नवचन प्रकल्पते तन्नाह-अनात्मविदपीति । आत्मविदो विद्यासामर्थ्यात्कर्मस्यागश्रौच्यवदितरस्यापि सति वैराग्ये तत्त्यागस्यावस्यकत्वात्तत्र कर्तासौ प्राप्तोऽत्रानुद्यते । तथाच कर्मतत्त्यागयोरेकस्मित्रविदुषि प्राप्तेर्व्यक्तत्वादुक्ताभि-**आयेण प्रश्नप्रवृत्तिरविरुद्धेत्यर्थ । सन्यासस्यात्मवित्कर्तृकत्वमेवात्र विवक्षित कि न स्यादित्याशङ्क्य कर्त्रन्तरपर्युदास** संन्यासविधिश्रेलर्थभेदे वाक्यभेदप्रसङ्गान्मैवमिलाह—इति न पुनरिति । इतिशब्दो वाक्यभेदप्रसङ्गहेतुचोतनार्थ । तत किमित्याशङ्क्य फलितमाह—एविमिति । कर्मानुष्ठानकर्मसन्यासयोरविद्वत्कर्तृकत्वमध्यस्तीत्येव मन्वानस्यार्ज्जनस्य अश्रास्यतरिवविद्विया प्रश्नो नानुपपन्न इति सबन्ध । तयो समुचित्यानुष्ठानसभवे कथ प्रशस्यतरिवविद्वेत्याश क्याह-पूर्वोक्तेनेति । उभयोश्रेसादावुक्तप्रकारेण कर्मतत्त्यागयोभियो विरोधान्न समुश्चिसानुष्ठान सावकाशमिसर्थ । भवत तर्हि यस कसविदन्यतरस्यानुष्टेयत्वमिति कृत उक्ताभिप्रायेण प्रश्नप्रवृत्तिरित्याशङ्क्याह—अन्यतरस्येति । उभयप्राप्तौ समुचयानुपपत्तावन्यतरपरिग्रहे विशेषस्यान्वेष्यत्वादुक्ताभिप्रायेण प्रश्लोपपत्तिरित्यर्थे । इतश्राविद्वत्कर्तृकयो सन्यासकर्मयोगयो कतर श्रेयानिति प्रष्टुरिभप्रायो भातीत्याह-प्रतिवचनेति । किं तत्प्रतिवचन कथ वा तिवरूप-णमिति पुच्छति—कथमिति। तत्र प्रतिवचन दर्शयति—संन्यासेति । तन्निरूपण कथयति—एतदिति । तदुमयमिति ति श्रेयसकरत्व कर्मयोगस्य श्रेष्टत्व चेत्यर्थ । गुणदोषविभागविवेकार्थं पृच्छति--- किंचेति । अतोऽसि-३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

देकेन मयानुष्ठान कर्तु शक्यते परस्परिकद्धत्वादिति मन्वानोऽर्जुन उवाच —संन्यासिमिति । हे कृष्ण पापकर्षण, मे मह्य ज्ञानार्थिने सन्यास कर्मयोग चेति द्वय परस्परिकद्धं कथ शसिस कथयसि । पुनरित्यनेन प्रागिप त्वया

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

किमिदानीमनुष्ठेयमिति सिदहान अर्जुन उवाच—हे कृष्ण सदानन्दरूप, भक्तदु खकषेणिति वा । कर्मणा यावजीवादि-श्रुतिविहिताना नित्याना नैमित्तिकाना च सन्यास त्याग जिज्ञासुमज्ञ प्रति कथयति, वेदमुखेन पुनस्तद्विरुद्ध योग ५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

मिति बुभुत्सयार्जुन उवाच —संन्यासमिति । सन्यास परित्याग कर्मणा शास्त्रीयाणामनुष्ठानविशेषाणा पुनस्तेषामनुष्ठान च । ६ श्रीवरीव्याक्या ।

छित्वा कर्मयोगमातिष्ठेन्युक्त तत्र पूर्वापरविरोध मन्वानोऽर्जुन उवाच—संन्यासिमिति । 'यन्त्वात्मरतिरेव स्वात्' इस्रादिना 'सर्व

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

संन्यासकर्मयोगयोस्तदुभयमुच्यत इति । अत्रोच्यते —आत्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोरसंभ-वात्तयोर्नि श्रेयसकरत्ववचन तदीयाच कर्मसंन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानमित्येतद्वभयमञ्-पपन्नम् । यद्यनात्मविद् कर्मसंन्यासस्तत्प्रतिकृष्ठश्च कर्मानुष्टानष्ठक्षण कर्मयोगः संभवेतां तदा तयोर्नि श्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसंन्यासाद्विशिष्टत्वाभिघानसित्येतदुभयमुपप्येत, आत्म-विदस्त संन्यासकर्मयोगयोरसंभवात्तयोर्नि श्रेयसकरत्वाभिधानं कर्मसंन्यासाच कर्मयोगो विशिष्यत इति चाजपपत्रम् । अत्राह्, किमात्मविदः संन्यासकर्मयोगयोरप्यसंभव आहोस्विद्न्यतरस्यासंभवः, यदा चान्यतरसासंभवस्तदा किं कर्मसन्यासस्रोत कर्मयोगस्यत्यसंभवे कारण च वक्तव्यमिति । अत्रोच्यते. आत्मविदो निवृत्तसिथ्याञ्चानत्वाद्विपर्ययञ्चानम्ळस्य कर्मयोगस्यासंभवः स्याज्ञन्मादिसर्व-विक्रियारहितत्वेन निष्क्रियमात्मानमात्मत्वेन यो वेत्ति तस्यात्मविदः सम्यग्दर्शनेनापास्तमिथ्याञ्चानस्य निष्क्रियात्मखरूपावस्थानलक्षणं सर्वकर्मसन्यासमुक्त्वा तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमलककर्तृत्वाभि-मानपुरःसरस्य सिक्रयात्मसहत्त्वावस्थानरूपस्य कर्मयोगस्येह शास्त्रे तत्रतत्रात्मसहत्वित्वपणप्रदेशेष सम्यन्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्यविरोधादभावः प्रतिपाद्यते यसात्तसादात्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमूल कर्मयोगो न संभवतीति युक्तमुक्तं स्यात्, केषु केषु पुनरातमस्कपनिक्रपणप्रदेशेष्वा-त्मविदः कमीमाव प्रतिपाद्यत इति । अत्रोच्यते 'अविनाशि तु तद्विद्धि' इति प्रकृत्य 'य एनं वेत्ति हुन्तार', 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' इत्यादौ तत्र तत्रात्मविदः कर्माभाव उच्यते । नृतु च कर्मयोगोऽ-प्यात्मखरूपनिरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यत एव, तद्यथा 'तसाद्युध्यखभारत', 'खधर्ममिप चा-वेक्ष्य'. 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इत्यादावतश्च कथमात्मविदः कर्मयोगस्यासंभवः स्यादिति। अत्रोच्यते—

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

न्नाचे पक्षे कि दूषणमिसन्वा द्वितीये पक्षे कि फलमिति प्रश्नार्थ । तत्र सिद्धान्ती प्रथमपक्षे दोषमादर्शयति— अञ्रत्यादिना । तदेवानुपपन्नत्व व्यतिरेकद्वारा विवृणोति—यदीत्यादिना । नि श्रेयसकरत्वोक्तिरित्यत्र पारम्पर्येणेति द्रष्टव्यम् , विशिष्टःवाभिधानमिति प्रतियोगिनोऽसहायःवादस्य च शुद्धिद्वारा ज्ञानार्थःवादिस्यर्थ । आत्मज्ञस्य कर्मस-न्यासकर्मयोगयोरसभवे द्शिते चोद्यति—अत्राहेति । चोद्यता निर्धारणार्थं विस्नाति—किसित्यादिना। अन्यतरासभवेऽपि सदेहात्प्रश्लोऽवतरतीत्याह—यदा चेति । यस कस्यचिद्रन्यतरस्यासभवो भविष्यतीत्याशङ्का कारणमन्तरेणासभवो भवन्नतिप्रसङ्ग स्यादिति मन्वान सन्नाह—असंभव इति । आत्मविद सकारण कर्मयोगासभव सिद्धान्ती दर्शयति—अन्नेति । सम्हवाक्य विवृण्वन्नात्मवित्व विवृणोति—जन्मादीति । तस्य यदुक्त निवृत्तमि-थ्याज्ञानत्व तिद्दानीं व्यनकि—सम्यगिति । विपर्ययज्ञानमूलसेत्यादिनोक्त प्रपञ्चयति—निष्कियेति । यथोक्तस-न्यासमुक्त्वा ततो विपरीतस्य कर्मयोगस्याभाव प्रतिपाद्यत इति सबन्ध । वैपरीत्य स्कोरयन्कर्मयोगमेव विश्विनष्टि— मिथ्याञ्चानेति । मिथ्या च तदज्ञान चेल्पनाचनिर्वाच्यमज्ञान तन्मूलोऽह कर्तेलात्मनि कर्तृत्वाभिमानसाजन्यसासेति यावत् । यथोक्तः सन्यासमुक्तवा यथोक्तकर्मयोगस्यासभवप्रतिपादने हेतुमाह-सम्यग्ज्ञानेति । क्रुत्र तदभावप्रति-पादन तदाह—इहेति । उक्त हेतु कृत्वात्मज्ञस्य कर्मयोगसभवे फलितमाह—यस्मादिति । इह शास्त्रे तत्र तत्रेत्या-दावुक्तमेव व्यक्तीकर्तुं पृच्छति-केषु केष्विति । तानेव प्रदेशान्दर्शयति-अत्रेति । आत्मखरूपनिरूपणप्रदेशेषु सन्यासप्रतिपादनादात्मविद संन्यासो विवक्षितश्चेत्ति कर्मयोगोऽपि तस्य कस्मान्न भवति प्रकरणाविशेषादिति शङ्कते—नुत्र चेति । आत्मविद्याप्रकरणे कर्मयोगप्रतिपादनमुदाहरति—तद्यश्रेति । प्रकरणादात्मविदोऽपि कर्मयो-गस्य सभवे फलितमाह-अतश्चेति । आत्मज्ञानोपायत्वेनापि प्रकरणपाठसिद्धौ ज्ञानादुर्ध्वं न्यायविरुद्ध कर्म कल्प-यितुमशक्यमिति परिहरति-अत्रोच्यत इति । सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानयोक्तत्कार्ययोश्च अमनिवृत्तिश्रमसद्भावयोर्मिथो

३ नीलकण्ठव्यारया (चतुर्घरी)।

वेद्कर्ञा इद् द्वय विहितमस्तीति गम्यते । तथाच श्रुतिस्मृती भवतः 'एतमेव प्रव्राजिनो छोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति' ४ मधुसूद्वनीव्याख्या ।

च कर्मानुष्ठानरूप शससि । 'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्त प्रवजन्ति', 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन' ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्त' प्रवजन्ति', 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यह्नेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इत्यादि-६ श्रीवरीव्याख्या ।

कर्माखिल पार्थं इत्यादिना च ज्ञानिन, कर्मसन्यासं कथयसि । ज्ञानासिना संद्यय छित्त्वा योगमातिष्ठेति पुनर्योग च कथयसि । न

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सम्याज्ञानिभथाज्ञानतत्कार्यविरोधात्। 'ज्ञानयोगेन साख्यानाम्' इत्यनेन साख्यानामात्मतत्त्वविदामनात्मवित्कर्तृककर्मयोगनिष्ठातो निष्कयात्मखरूपावस्थानळक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठाया पृथकरणात्क्रतक्रत्यत्वेनात्मविद प्रयोजनान्तराभावात् 'तत्य कार्य न विद्यते' इति कर्तव्यान्तराभाववचनाञ्च
'न कर्मणामनारम्भात्', 'सन्यासस्तु महाबाह्ये दु खमामुमयोगत ' इत्यादिवचनाञ्चात्मज्ञानाङ्गत्वेन
कर्मयोगस्य विधानात्, 'योगारूढस्य तस्यैव रामः कारणमुच्यते' इत्यनेन चोत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य
कर्मयोगाभाववचनात्, 'शारीर केवळ कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्' इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात् 'नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेष्वपि दर्शनश्रवणादिकर्मस्वात्मयाथात्म्यविदः करोमीति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्त्या सदाऽकर्तव्यत्वोपदेशादात्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शनविद्धो मिथ्याज्ञानहेतुक कर्मयोगः खप्नेऽपि न संभाचित्र शक्यते यसात्तस्यादनात्मवित्कर्तकयोरेच सन्यासकर्मयोगयोनिःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयाच
कर्मसन्यासात्पृवोक्तात्मवित्कर्तृकसर्वकर्मसन्यासविळक्षणात्सत्येव कर्तृत्वविज्ञाने कर्मेकदेशविषयाद्यमनियमादिसहितत्वेन च दुरजुष्ठेयत्वात्सुकरत्वेन च कर्मयोगस्य विश्विष्ठत्वाभिधानमित्येवं प्रतिवचन-

#### २ आन द्गिरिव्याख्या ।

विरोधात्कर्तृत्वादिश्रममूल कर्म सम्यग्ज्ञानादूर्ध्वं न सभवतीत्यर्थ । आत्मज्ञस्य कर्मयोगासभवे हेत्वन्तरमाह— ञ्चानयोगेनेति । इतश्चात्मविदो ज्ञानादूर्धं कर्मयोगो न युक्तिमानित्याह—कृतकृत्यत्वेनेति । ज्ञानवतो नास्ति कर्नेत्रत्र कारणान्तरमाह—तस्येति । तर्हि ज्ञानवता कर्मयोगस्य हेयत्वविज्ञासुनापि तस्य त्याज्यत्व ज्ञानप्रास्या तस्यापि प्रस्वार्थसिद्धेरिस्याशङ्क्य जिज्ञासोरस्ति कर्मयोगापेक्षेत्याह—न कर्मणासिति । स्वरूपोपकार्यङ्गमन्तरेणा-ङ्गिस्त्ररूपानिष्पत्तेर्ज्ञानार्थिना कर्मयोगस्य युद्धादिद्वारा ज्ञानहेतोरादेयत्वमित्यर्थ । तहि ज्ञानवतामपि ज्ञानफलोप-कारित्वेन कर्मयोगो मृग्यतामित्याशङ्काह-योगारूढस्येति । उत्पन्नसम्यग्ज्ञानस्य कर्माभावे शरीरस्थितिहेतोरपि कर्मणोऽसभवान्न तस्य शरीरस्थितिसदस्थितौ च कुतो जीवन्युक्तिसद्भावे च कस्योपदेष्ट्रत्वसुपदेशाभावे च कुतो ज्ञानोदय स्वादिसाशङ्काह—शारीरमिति । विदुषोऽपि शरीरस्थितिरास्थिता चेत्तनमात्रप्रयुक्तेषु दर्शनश्रवणादिषु कर्तृत्वाभिमानोऽपि स्वादित्याशङ्क्याह-नैवेति । तत्वविदित्यनेन च समाहितचेतस्तया करोमीति प्रत्ययस्य सदैवाक-र्नव्यत्वोपदेशादिति सबन्ध । यत् विदुष शरीरिश्यतिनिमित्तकर्माभ्यनुज्ञाने तिस्मन्कर्तृत्वाभिमानोऽपि स्यादिति तत्राह—रारीरेति । आत्मयाथालयविद्स्तेष्वपि नाह करोमीति प्रत्ययस्य नैव किचित्करोमीत्यादावकर्तृत्वोपदेशाञ्ज कर्नृत्वाभिमानसभावनेत्यर्थ । यथोक्तोपदेशानुसधानाभावे विदुषोऽपि करोमीति स्वाभाविकप्रत्ययद्वारा कर्मयोग स्यादित्याशङ्काह--आत्मतन्त्रेति । यद्यपि विद्वान्यथोक्तसप्देश कदाचित्रानसभक्ते तथापि तत्त्वविद्याविरोधान्मि-थ्याज्ञान तन्निमित्त कर्म वा तस्य सभावयितुमशक्यमित्यर्थ । आत्मवित्कर्तृकयो सन्यासकर्मयोगयोरयोगात्तयोनि -श्रेयसकरत्वमन्यतरस्य विशिष्टत्वमित्येतद्युक्तमिति सिद्धत्वाद्वितीय पक्षमङ्गीकरोति—यसादित्यादिना । तदीयाच कर्मसन्यासात्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानमिति सबन्ध । नतु कर्मयोगेन ग्रुद्धबुद्धे सन्यासो जायमानस्तस्मादुत्क्व-ष्यते कथ तस्मात्कर्मयोगस्रोत्कृष्टत्ववाचोयुक्तिर्थुक्तेति तत्राह—पूर्वोक्तेति । वैलक्षण्यमेव स्पष्टयति—सस्येवेति । खाश्रमविहितश्रवणादौ कर्तृत्वविज्ञाने सत्येव पूर्वाश्रमोपात्तकर्मेकदेशविषयसन्यासात्कर्मयोगस्य श्रेयस्ववचन 'नैता-इश ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम्' इत्यादिस्मृतिविरुद्धमित्याशङ्काह—यमनियमादीति । 'आनृशस्य क्षमा सत्यमहिंसा दम आर्जवम् । प्रीति प्रसादो माधुर्यमकोधश्च यमा दश ॥ दानमिज्या तपो ध्यान स्वाच्यायोपस्यतिप्रहो । व्रतोप-वासौ मीन च स्नान च नियमा दश ॥' इत्युक्तैर्यमनियमैरन्येश्वाश्रमधर्मैविशिष्टत्वेनानुष्ठातुमशक्यत्वादक्तसन्यासा-

३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्घरी)।

'ससारमेव नि सार दृष्ट्वा सारिदृदक्षया। प्रव्रजन्त्यकृतोद्वाहा पर वैराग्यमास्थिताः॥' इति च। तथा 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति, 'महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु,' इति च।
४ मञ्चसद्दनीन्यास्या।

इत्यादिनाक्यद्वरोन । 'निराशीर्यतिनितात्मा लक्तसर्वपरिप्रह । शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥', 'छित्त्वैन सञ्चर्य ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

वेद्मूलकै पूर्वोक्तिवंचनै शसिस कथयसि । कृष्णेति सबोधयन् मया त्याग कर्तव्य उत कर्मानुष्टेयसिति तत्रतत्र मिचत्ताकर्षण ६ श्रीधरीव्याख्या ।

च कर्मसन्यास कर्मयोगश्चेकस्वैकदैव सभवत , विरुद्धस्वरूपत्वात् । तसादेतयोर्भच्ये एकसिन्ननुष्ठातव्ये सति मम यच्छ्रेय श्रेष्ठ

# श्रीभगवातुवाच । संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरातुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

वाक्यार्थनिरूपणेनापि पूर्वोक्तः प्रष्टुरिभप्रायो निश्चीयत इति स्थितम् । 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यत्र ज्ञानकर्मणों सहाऽसंभवे 'यच्छ्रेय प्तयोक्तन्मे बृहि' इत्येवं पृष्टोऽर्जुनेन भगवान्सांख्यानां संन्यासिना ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिना निष्ठा प्रोक्तिति निर्णय वकार । नच संन्यसनादेव केवळात्सिद्धं समधिगच्छतीति वचनाज्ञानसिहतस्य तस्य सिद्धिसाधनत्विमष्टं कर्मयोगस्य च विधानात् । ज्ञानरिहतस्य संन्यासः श्रेयान्कि वा कर्मयोग श्रेयानित्येतयोविद्येषबुभुत्सयार्जुन उवाच—सन्यासं परित्याग कर्मणां शास्त्रीयाणामनुष्ठानिवशेषाणा शसि कथयसीत्येतत् । पुनर्योगं च तेषामेवानुष्ठानमवश्यकर्तव्य शंसस्यतो मे कतरच्छ्रेय इति संशयः किं कर्मानुष्ठान श्रेयः किं वा तद्धानिमिति प्रशस्तर चानुष्ठेयमतश्च यच्छ्रेयः प्रशस्तरमेतयोः कर्मसंन्यासकर्मानुष्ठानयोर्थदनुष्ठानाच्छ्रेयोवाधिर्मम स्थादिति मन्यसे तदेकमन्यतरत्वहैकपुरुषानुष्ठेयत्वासंभवान्मे बृहि सुनिश्चितमः भिन्नेतं तवेति ॥ १ ॥ स्वाभिप्रायमाचक्षाणो निर्णयाय श्रीभगवानुवाच । संन्यासः कर्मणा परित्यागः

२ आनन्दगिरिज्याख्या । त्कर्मयोगस्य विशिष्टत्वोक्तिर्युक्तेस्यर्थं । निह कश्चिदिति न्यायेन कर्मयोगस्येतरापेक्षया सुकरत्वाच तस्य विशिष्टत्ववचन श्चिष्टमित्याह—सुकरत्वेन चेति । प्रतिवचनवाक्यार्थाछोचनात्मिद्धमर्थमुपसहरति—इत्येवमिति । सन्यासकर्मयो-गयोर्मिथोविरुद्धयो समुचित्यानुष्ठातुमशक्ययोरन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्रशस्यतरस्य तद्भावात्तद्भावस्य चानिर्धारितत्वात्त-न्निर्दिधारियवया प्रश्न स्वादिति प्रश्नवाक्यार्थपर्यालोचनया प्रष्टुरिमप्रायो यथा पूर्वसुपिदृष्टस्तथा प्रतिवचनार्थनिरूपणे-नापि तस्य निश्चितत्वात्प्रश्नोपपत्ति सिद्धेत्यर्थ । ननु तृतीये यथोक्तप्रश्नस्य भगवता निर्णीतत्वान्नात्र प्रश्नप्रतिवचनयोः सावकाशत्विमित्वाशक्का विसारेणोक्तमेव सबन्ध पुन सक्षेपतो दर्शयति—ज्यायसी चेदिति । साख्ययोगयोभिन्न पुरुषानुष्टेयत्वेन निर्णीतत्वान पुन प्रश्नयोग्यत्वमित्यर्थ । इतोऽपि न तयो प्रश्नविषयत्वमित्याह—नचेति । एवकार-विशेषणाज्ज्ञानसहितसन्यासस्य सिद्धसाधनत्व भगवतोऽभिमत, 'छित्त्वैन सशय योगमातिष्ठ' इति च कर्मयोगस्य विधानात्तस्यापि सिद्धसाधनव्यमिष्ट, ततश्च तिणीतव्यात्र प्रश्नसिद्धिषय सिध्यतीत्यर्थे । केनाभिप्रायेण तिहें प्रश्न स्यादित्याशङ्का ज्ञानरहितसन्यासात्कर्मयोगस्य प्रशस्यतरत्वबुसुत्सयेत्याह—ज्ञानरहित इति । प्रष्टरभिप्रायमेव प्रदर्श्य प्रश्लोपपत्तिमुक्त्वा प्रश्नमुत्थापयति—संन्यासिति । तर्हि द्वय त्वयानुष्ठेयमित्याशङ्का तदशक्तेरुक्तत्वात्प्रशस्यतरसा-नुष्ठानार्थं तदिद्मिति निश्चित्य वक्तव्यमित्याह—यच्छ्रेय इति । काम्याना प्रतिषिद्धाना च कर्मणा परित्यागी मयो-च्यते न सर्वेषामित्याशङ्क्य कर्मण्यकर्मेत्यादौ विशेषदर्शनान्मैवमित्याह—शास्त्रीयाणामिति । अस्तु तर्हि शास्त्रीया-शास्त्रीययोरशेषयोरिप कर्मणोस्त्यागो नेत्याह—पुनिरिति । तर्हि कर्मत्यागस्त्रयोगश्चेत्युभयमाहर्तव्यमित्याशङ्क्य विरो धान्मैवमित्रभित्रेलाह—अत इति । द्वयोरेकेनानुष्ठानायोगस्रोक्तत्वात्कर्तव्यत्वोक्तेश्व सशयो जायते तमेव सशय विशदयति—कि कर्मेति । प्रशस्यतरबुभुत्सा किमथेंसाशक्काह—प्रशस्यतर चेति । तसैवानुष्ठेयत्वे प्रश्नस्य सावकाशत्वमाह-अतश्चेति । तदेव प्रशस्यतर विशिनष्टि-यद्नुष्ठानादिति । तदेकमन्यतरनमे बूहीति सबन्ध । उभयोरुक्तत्वे सति किमिलेक वक्तव्यमिति नियुज्यते तत्राह—सहेति । कर्मतत्त्रागयोर्मिथो विरोधादिल्थर्थ ॥ १ ॥

३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)। ब्राह्मी ब्रह्मदर्शनयोग्या । अत एतयोः श्रुतिविहितत्वेन प्रशस्तयोर्मध्ये एक श्रेय प्रशस्तर यत्तन्मे सुनिश्चितं ब्रह्मीति प्रश्नः ॥ १ ॥ अस्रोत्तर भगवानुवाच—सन्यास इति । निःश्रेयसकरौ ज्ञानोत्पत्तिहेतुतया । तथापि कर्म-४ मधुसुदनीन्याख्या ।

प्रश्नमेवसुरथाप्य प्रतिवचनसुरथापयति—स्वाभिप्रायमिति । निर्णयाय तद्वारेण परस्य सशयनिवृत्त्यर्थमित्यर्थं ।

योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत' इति गीतावाक्यद्वयेन वा । तत्रैकमज्ञ प्रति कर्मतत्त्यागयोर्विधानाद्युगपदुभयानुष्ठानासभवादेतयो कर्मतत्त्यागयोर्मध्ये यदेक श्रेय प्रशस्यतर मन्यसे कर्म वा तत्त्याग वा तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित तव मतमनुष्ठानाय ॥ ९ ॥ ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

करोषीति सूचयति । अतो मे कतरच्छ्रेय इति सशयो भवति तस्मायदेतयोरेक प्रशस्यतर सुनिश्चित तन्मे ब्रूहि नि सशयाय ॥ १ ॥ ६ श्रीधरीव्याख्या ।

सुनिश्चित तदेक शृहि ॥ १ ॥ अत्रोत्तर श्रीमगवानुवाच—सन्यास इति । अय भाव —निह वेदान्तवेद्यात्मतत्त्वविद प्रति क्रभै-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अर्जुन उवाच । सन्यासमिति । सन्यास प्रधान पुनर्योग इति ससशयस्य प्रश्न ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच । सन्यास इति । सन्यास कर्म च

# ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्वेन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कर्मयोगश्च तेषामनुष्टान ताबुभाविष नि श्रेयसकरौ नि श्रेयसं मोश्चं कुर्वाते ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेनोभौ यद्यपि नि श्रेयसकरौ तथापि तयोस्तु नि श्रेयसहेत्वो कर्मसंन्यासात्केवलात्कर्मयोगो विशिष्यत इति कर्मयोगं स्तौति॥२॥कस्मादित्याह—श्रेय इति । श्रेयो ज्ञातव्य स कर्मयोगी नित्यसंन्यासीति यो

२ आनन्द्गिरिष्याख्या ।

एव प्रश्ने प्रवृत्ते कर्मयोगस्य सौकर्यमिभग्नेस्य प्रशस्ततरत्वमिभिधित्सुभँगवान्प्रतिवचन किसुक्तवानित्याशङ्क्ष्याह— संन्यास इति । उभयोरिप तुल्यत्वशङ्का वारयित—तयोस्त्विति । कथ ति ज्ञानसैव मोक्षोपायत्व विवक्ष्यते तत्राह—ज्ञानोत्पत्तीति । ति द्वियोरिप प्रशस्त्रत्वमप्रशस्त्रत्व वा तुल्यमित्याशङ्क्ष्याह—उभाविति । ज्ञानसहायस्य कर्मसन्यासस्य कर्मयोगापेक्षया विशिष्टत्वविवक्षया विशिनष्टि—केवलादिति ॥ २ ॥ कर्म हि बन्धकारण प्रसिद्ध तत्कथ नि श्रेयसकर स्यादिति शङ्कते—कस्मादिति । अकर्जात्मविज्ञानात्प्रागिप सर्वदासौ सन्यासी ज्ञेयो यो रागद्वेषौ क्रविदिप न करोतीत्याह—इत्याहेति । यथानुष्ठीयमानानि कर्माणि सन्यासिन न निवन्नन्ति कृतानि च वैराग्येन्द्रिय-

३ नीलकण्डल्याच्या (चतुषरी)।
सन्यासादिवरक्तकृतात्कर्मयोग एव विश्विष्यते । चित्तशुद्धिद्वारा वैराग्यादिहेतुत्वात् ॥ २ ॥ ननु प्रत्यक्ष कर्मयोगिना
विक्षेप सन्यासिना तु स नास्तीति कथमुच्यते कर्मयोगो विशिष्यत इत्याशङ्कयाह—श्रेय इति । यो रागद्वेषरिहतः
स कर्मसु खरूपतस्त्यक्तेष्वत्यक्तेषु वा नित्य सन्यासेव । एतेन साधनभूतयो साख्ययोगयो रागद्वेषराहित्यकृत
४ मक्षसदनीन्याख्या।

एवमर्जुनस्य प्रश्ने तदुत्तर श्रीभगवानुवाच—नि श्रेयसकरौ ज्ञानोत्पत्तिहेतुलेन मोक्षोपयोगिनौ । तयोस्तु कर्मसन्यासादनिषकारि-इतात्कर्मयोगो विश्विष्यते श्रेयानिषकारसपादकलेन ॥ २ ॥ तमेव कर्मयोग स्तौति त्रिभि —स कर्मणि प्रयत्तोऽपि निस्य सन्या सीति होय । कोऽसौ । यो न द्वेष्ठि भगवदर्पणबुद्धा कियमाण कर्म निष्फललशङ्कया न काङ्कृति स्वर्गीदिकम् । निर्द्वन्द्वो रागद्वेष-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

अर्जुनसशयनिवर्तकमुत्तर श्रीभगवानुवाच—संन्यास इति । उभौ यद्यपि नि श्रेयसकरौ ज्ञानोत्पत्तिहेतुलेन मोक्षोपयोगिनौ तथापि तयोद्ध कर्मसन्यासादशुद्धन्तिनाविरक्तेन कृतात्कर्मयोगश्चित्तशुद्धा वैराग्यादिजनको विश्विष्यत उत्कृष्टो भवतीति कर्मयोग स्तौति ॥ २ ॥ तत्र हेतुमाह—क्षेय इति । स निष्कामकर्मयोगी निख सन्यासी ज्ञातव्य । येतु यदोयोगात्तदोऽध्याहार । सनिखसन्यासीखेक पदम् । निखे कर्मिम सह वर्तत इति सनिख स चासौ सन्यासी चेति तन्न । स इखनेनैव निखादिकर्मानुष्ठानुर्ज्ञमेनाध्याहारस्य क्षिष्टकरूपनायाश्च वैयर्थ्यात् । निखसन्यासीति विविष्ठितार्थालाभाच । कोऽसौ यो न द्वेष्टि दु ख तत्साधन च सुख तत्सावन च नाकाङ्कृति रागद्वेषपहिखरूपसन्यासगुणयोगात्, अयमि सन्यासीति भाव । ऐतेन द्वेषमूलकानि श्येनादीनि नानुतिष्ठति खर्गादिफलकाङ्कृत्रप्रयुक्तानि ज्योतिष्टोमादीन्यि । तस्मात्सन्यासगुणयोगादयमि सन्यासीति भाव इति प्रत्युक्तम् । कियाया कर्ममात्रसाकाङ्कृत्वेनास्यार्थसार्थिकलात् । श्येनादननुष्ठानमात्रेण सर्वत्र रागद्वेषानिग्रत्या सन्यासगुणयोगासिद्धे । अत्रा-दिपदाभ्या आभिचारिककर्मणा अप्रिष्टोमादीना चैव लाभ श्येनादिसमिन्याहारात् द्वेषेत्वादिना विशेषितलाच । यद्यादिपदाभ्या भाष्योक्तमि लभ्यत इखाग्रहसार्हे तेनैव निर्वाहे कृतमनया कुस्तृ । श्रेतु न द्वेष्टि भगवदर्पणबुद्धा कियमाण कर्म निष्कललशङ्कियार । सकोचे मानाभावात् सन्यासिगुणयोगालाभाच । हि यसात्युखदु खरागदेषशीतोष्णादिद्वन्दवर्जित सुखमना-यासेनैव बन्धात्ससाराज्ज्ञानप्रात्या प्रमुच्यते यथा ल महाबाहुलादसाद्यद्वादनायासेनैव मोक्ष्यते तथेति योतयन्नाह—महाबाहो इति । वैत्तु यथायेव तथापि हि प्रसिद्ध निर्द्वन्द स्त्याद्वारयोग्तमानात्मनोर्मिन्यन परस्पराध्यास तद्वहित साख्य रागाद्युद्य-

६ श्रीषरीन्याख्या।
पोगमह त्रवीमि, यत पूर्वोक्तेन सन्यासेन विरोध स्याद् अपितु देहात्प्राभिमानिन त्वा बन्धुवधादिनिमिक्तरोकमोहादिकृतमेन सञ्चय
देहात्मिविवेक्शानासिना छिक्ता परमात्मश्चानोपायभूत कर्मयोगमातिष्ठेति त्रवीमि । कर्मयोगेन शुद्धिक्तस्य चात्मतत्त्वश्चाने जाते सित
तत्परिपाकार्थं श्चानिष्ठाङ्गत्वेन सन्यास पूर्वमुक्त । प्रव सलङ्गप्रधानयोविकत्प्रयोगोत्सन्यास कर्मयोगश्चेत्येतातुमाविष भूमिक्तमेदेन
समुचितावेव नि श्रेयस साध्यत तथापि तु तयोमेध्ये कर्मसन्यासात्सकाशात्कर्मयोगो विशिष्टो मवित ॥ २ ॥ कुत इत्यपेक्षायां
संन्यासित्वेन कर्मयोग स्तुवन् तस्य श्रेष्ठत्व दर्शयित—श्चेय हित । रागद्वेषादिराहित्येन परमेश्वरार्थं कर्माणि योऽनुतिष्ठति स निलं

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्या । मात्रैकोऽभिहितोऽपितूभी समिलितौ नि श्रेयस दत्ता । योगेन विना सन्यासो न सभवतीति योगस्य विशेषः ॥ २ ॥ ग्रेय इति । अतक्ष

# सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवद्नित न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग्रभयोर्विन्दते फलम्॥ ४॥

<sup>२</sup> श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

न द्वेष्टि किंचित्र काङ्कृति दुःखसुखे तत्साधने चैवंविधो यः कर्मणि वर्तमानोऽपि स नित्यसंन्यासीति ज्ञातव्य इत्यर्थः । निर्द्वन्द्वो द्वन्द्ववर्जितो हि यसान्महाबाहो सुखं बन्धादनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ संन्यासकर्मयोगयोर्भिन्नपुरुषानुष्ठेययोर्विरुद्धयोः फलेऽपि विरोधो युक्तो नत्भयोर्निःश्रेयसकरत्वमे-चेति प्राप्त इदमुच्यते—सांख्ययोगाविति । सांख्ययोगौ पृथग्विरुद्धभिन्नफलौ बालाः प्रवद्नित न पण्डिताः । पण्डितास्तु ज्ञानिन एकं फलमविरुद्धमिन्छन्ति । कथमेकमपि सांख्ययोगयो सम्य-

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

संयमादिना निवर्तन्ते तथैवानिभसंहितफङानि नित्यनैमित्तिकानि योगिनमि न निवन्नन्ति निवर्तयन्ति च संचितं दुरितिमत्यभिग्रेत्याह—निर्द्धन्द्वो हीति । कर्मयोगिनो नित्यसन्यासित्वज्ञानमन्यथाज्ञानत्वान्मिथ्याज्ञानमित्याश-क्क्याह—एवंविध इति । कर्मिणोऽपि रागद्वेषाभावेन सन्यासित्व ज्ञातुमुन्तितिमत्यर्थ । रागद्वेषरिहतस्यानायासेन बन्धप्रध्वसित्वेश्च युक्त तस्य सन्यासित्वमित्याह—निर्द्धन्द्व इति ॥ ३ ॥ यदुक्त सन्यासकर्मयोगयोनि श्रेयसकरत्त तदाक्षिपति—संन्यासेति । तत्रोत्तरत्वेनोत्तरश्चोकमवतारयति—इति प्राप्त इति । विवेकिनस्ति कथ वदन्तीत्याक्ष्मश्चामाह—एकमिति । सख्यामात्मसमीक्षामईतीति साख्य सन्यासो योगस्त कर्मयोगस्तानुभावि पृथिगित्यः सार्थमाह—विरुद्धेति । शास्त्रार्थविवेकज्ञून्यत्वं बालत्वम् । उत्तरार्थमवतारयितु भूमिका करोति—पण्डिता-स्त्विति । ज्ञानिनो योगिनश्चेति शेष । द्वयोरविरुद्धफलत्वमेव प्रश्नपूर्वक प्रकटयति—कथिमित्यादिना । एक साधन-३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्थरी)।

साम्यस्ताम् । फल्मूतयोस्तु सर्वविकल्पराहित्यरूपसाम्यमनन्तरस्रोकाम्यासुच्यते । तथापि चित्तसाभाव्यात्कदा-चित्सन्यासिनो रागोदये पाताशङ्कास्ति नेतरस्रेति स एव श्रेयानिति भावः । यद्यप्येव तथापि हि प्रसिद्ध निर्द्धन्द्वो द्वन्द्व सत्यान्द्रतयोरात्मानात्मनोर्मिथुन परस्पराध्यासस्तद्रहितः साख्यो रागाद्यदयहेतोरज्ञानस्रात्यन्तोच्छेदात् । सुख कर्मकरणायासिनापि बन्धात्ससारात्केवलज्ञानेनैव सुच्यते न कर्माण्यपेक्षते । यद्वा निर्द्धन्द्वो 'द्वन्द्व वै मिथुन तस्माद्वन्द्वान्मिथुन प्रजायते' इति श्रुतेर्द्धन्द्व स्त्रीपुसयोर्मिथुन तद्रहित स्यादित्यागी सन्यासी अनायासेन सुच्यते । रागादिजयस्रोभयत्र तुल्यत्वात् । अत्रच कुटुम्बभरणवैयग्यामावात्सुख सुच्यत इत्यर्थ ॥ ३ ॥ नन्वेकत्र पाताशङ्का एकत्र कर्मश्रमस्तदनयोः पथोः कतर श्रेयानित्याशङ्कय द्वयोरपि फल्टतः साम्यमित्याह—सांख्ययोगाविति । साख्य ध्वसदनीन्याख्या।

रहित , हि यसात्सुखमनायासेन हे महाबाहो, बन्धादन्त करणाञ्चिद्धराज्ज्ञानप्रतिबन्धात्प्रमुच्यते निसानिस्वस्तुविवेकादि-प्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ ३ ॥ ननु य कर्मणि प्रमृत्त स कथ सन्यासीति ज्ञातन्य कर्मतत्त्यागयो खरूपविरोधात् । फलैक्या-त्तथिति चेत्, न, खरूपतो विरुद्धयो फलेऽपि विरोधस्मौचिस्यात् । तथाच नि श्रेयसकरानुभाविस्यनुपपन्नमिस्याज्ञङ्काह— ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

हेतोरज्ञानस्यात्यन्तोच्छेदात् सुख कर्मकरणायास विनापि बन्धात् केवलेन ज्ञानेनैव सुच्यते न कर्माण्यपेक्षते । यद्वा 'द्वन्द्व वै मिथुनं तसाद्वन्द्वान्मिथुनं प्रजायते' इति श्रुतेर्द्वन्द्व स्वीपुसयोर्मिथुन तद्रहित स्थादित्यापी सन्यासी अनायासेन सुच्यते । रागादिभयस्थो-भयत्र तुल्यलात्, अत्र च कुंद्धम्बभरणवैयम्याभावात्, सुर्त्य सुच्यत इत्यर्थ इति व्याचल्यु तत्प्रकरणविरोधादुपेक्ष्यम् ॥ ३ ॥ नन्भयोर्नि श्रेयसकरलमेकफलकल न युक्त भिन्नपुरुषानुष्ठेययो स्वरूपतोऽपि विरुद्धयो फलतोऽपि विरोधस्योन्वितलात् । तस्मान्त्योर्थदेक नि श्रेयसकर तन्मे ब्रूहीत्यर्जुनाशङ्कामालक्ष्याह—साख्येति । यत्त्वेकत्र पाताशङ्का एकत्र कर्मश्रमस्तदनयो पयो ६ श्रीधरीव्याक्या।

कर्मानुष्ठानकालेऽपि संन्यासीलेव क्रेय । तत्र हेतु —निर्द्दन्दो रागद्वेषादिशून्यो हि शुद्धचित्तो क्षानद्वारा सुखमनायासेन ससारा-ध्रमुच्यते ॥ ३ ॥ यसादेवमङ्गप्रधानस्वेनोभयोरवस्थामेदेन कमसमुचय । अतो विकल्पमङ्गीक्कलोभयो क श्रेष्ठ इति प्रश्नोऽज्ञानिना-मेवोत्वितो न विवेकिमामित्याह—सांस्थ्ययोगाविति । साख्यशब्देन ज्ञाननिष्ठावाचिना तदङ्ग संन्यास ळक्षयति । सम्यासकर्मयोगा-७ अभिनवग्रसाचार्यव्याख्या ।

सएव सार्वकालिकः सन्यासी स एव येन मनसौऽभिलावप्रद्वेषी सन्यस्तौ । यतोऽस्य द्वन्द्वेश्य कोधमोहादिश्यो निक्कान्ता धी स सुल प्रमुच्यत एव ॥ ३ ॥ सास्ययोगाविति । यस्तारचैरिति । इद सास्यमय च योग इति न भेद । एती हि निससबद्धौ । ज्ञान न योगेन

र नीलकण्ड

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

गास्थित' सम्यगनुष्ठितवानित्यर्थः । उभयोर्विन्दते फलमुभयोस्तदेव हि नि'श्रेयसं फलमतो न फले विरोधोऽस्ति । ननु सन्यासकर्मयोगराब्देन प्रस्तुत्य साख्ययोगयोः फलैकत्वं कथसिहाप्रकृत ब्रवीति । नैष दोषः । यद्यप्यर्जुनेन सन्यासं कर्मयोगं च केवलमभिप्रत्य प्रश्नः कृतो भगवास्तु तद्परित्यागेनैव साभिप्रेतं च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं द्दौ साख्ययोगाविति । तावेव

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या

मनुष्ठितवतो द्वयोरिष फल भवतीति विरुद्धिमत्याशङ्काह—उभयोरिति । साल्ययोगयो सन्यासकर्मानुष्ठानयो-सत्त्वज्ञानद्वारा नि श्रेयसफल्यास विरुद्धफल्य्याङ्केल्यर्थ । साल्ययोगयोरेकफल्य्वचन प्रकरणाननुगुणमिति शङ्कते— निन्विति । अप्रकृत्य्वमसिद्धिमिति परिहरित—नेष दोष इति । सन्यास कर्मणामित्यादिना सन्यास कर्मयोग चाङ्गीकृत्य प्रश्ने सन्यास कर्मयोगश्रेत्यादिना तथैव प्रतिवचने च कथ साल्ययोगयोरेकफल्य्वमप्रकृत न भवतीत्युच्यते तत्राह—यद्यपीति । प्रतिवचनमपि तद्नुरूपमेव भगवता निरूपितमिति विशेषानुपपत्तिरित्याशङ्क्याह—भगवा-स्त्विति । तद्परित्यागेनेत्यत्र तत्पदेन प्रष्ट्रा प्रतिनिर्दिष्टौ कर्मसन्यासकर्मयोगानुच्येते । साल्ययोगाविति शब्दान्तर-वाच्यतया तयोरेव सन्यासकर्मयोगयोरत्यागेन स्वाभिप्रेत च विशेष सयोज्य भगवान्प्रतिवचन ददाविति योजना । यदुक्त स्वाभिप्रेत च विशेष सयोज्येति तदेतद्वक्तोकरोति—तावेविति । समनुद्धित्वादीत्यादिशब्देन ज्ञानोपायभूत

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

'सिमित्येकीमावे' इति यास्कः । एकीमावेनात्मानन्यत्वेन ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुस्वस्त्तमन्येति सख्या स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चस निर्विकलेषे प्रत्यगात्मनि प्रविलापनेनोदिता चेतोष्टित्तिस्तत्साधनभूतो य साख्य सन्यास सच
दारादिबुद्ध्यन्ताना पदार्थानामात्मन्येकीमावेन न्यसन त्याग प्रविलापनम्, तथा योगोऽप्यिमहोत्रसध्योपासनादिनिविकल्पसमाध्यन्तमनुष्ठानम् । तत्र मुख्यस्य योगस्य लक्षण 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' इति । वृत्तयश्च 'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्राऽस्मृतयः' इति पञ्च । तत्र प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि तेषु प्रत्यक्षमिन्द्रिय तज्ञा वृत्ति ग्रुक्त्यादिविषय
याथार्थ्यन ज्ञानम् । विपर्ययस्तु तत्रैव रजतादिविषय श्चान्तिस्त्य ज्ञानम् । सश्ययोऽपि इय ग्रुक्तिर्वा रजत वेत्यनिर्घारितान्यतरकोटिक ज्ञानम् । स च विपर्यय एवान्तर्भवति । विकल्पस्तु शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्चन्य यथा पुरुषस्य
चैतन्य वन्ध्यापुत्र इति । निद्द् पुरुषचैतन्यतत्सवन्धाना पृथक्त्वमस्ति किंतु चैतन्यमेव हि शब्दत्रयेणोच्यते । नापि
वन्ध्यासुतस्य खरूपमस्त्यथापि शब्देनामिलप्यते । सोऽय विकल्प शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्चनः एकिसम्रनेकबुद्धिरसति च सद्बुद्धिरिति । निद्राऽस्मृती लोकप्रसिद्धे । एतासा निरोधेऽपि निर्विकल्प प्रत्यगारमैवावशिष्यते ।

४ मञ्जसद्वनीन्याच्या । सङ्या सम्यगात्मबुद्धिस्ता वहतीति ज्ञानान्तरङ्गसाधनतया साङ्य सन्यास । योग पूर्वोक्त कर्मयोग । तौ पृथग्विकद्धफळौ बाला शास्त्रार्थज्ञानविवेकशूत्या प्रवदन्ति न पण्डिता । किं तर्हि पण्डिताना मतम् । उच्यते—एकमपि सन्यासकर्मणोर्मेच्ये ५ माच्योत्कर्षदीपिका ।

कतर श्रेयानित्याश्च्य द्वयोरिष फलत साम्यामित्याहेति तिचन्त्यम्। उभयोरप्यश्रेष्ठता मन्यमानत्य कतर श्रेयानिति प्रश्नस्यानुप्य पति । सख्या सम्यगत्मबुद्धित्ता वहतीति ज्ञानान्तरङ्गसाधनतया साख्य सन्यास । एव साख्यशब्दवाच्य शमदमादिमिर्ज्ञानेन च सयुक्त सन्यासोऽत्र विवक्षित प्रखुत । तथा प्रस्तुत एव कमयोग ज्ञानोपायसमबुद्धिलादिसयुक्त योगशब्दवाच्य । तावेव सन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसमबुद्धिलादियुक्तौ साख्ययोगशब्दवाच्याविति भाष्यात् । एतेनै साख्यशब्देन ज्ञानिष्ठावाचिना तदङ्ग सन्यास लक्षयतीति लक्षणा परास्ता । बाला अविवेकिन तौ पृथक् मिन्नफलौ प्रवदन्ति न तु पण्डिता शास्त्रज्ञा विवेकिन । ते तु एकमि कर्मयोग सन्यास वा सम्यक् चित्तशुद्धिसपादक शमदमादियुक्त वाऽऽस्थितोऽनुष्ठितवानुभयो फल नि श्रेयसमोक्ष पर-प्रस्या साक्षाद्वा विन्दते लभत इति प्रवदन्तित्वर्थे । यक्तु 'समिलेकीमाव' इति यास्क । एकीमावेनात्मानन्यत्वेन ख्यायते प्रकान्यते वस्तुस्वरूपमनयेति सख्या स्थूलस्थ्मकारणप्रपञ्चस्य निर्विकल्पे प्रत्यगात्मिन प्रविलापनेनोदिता चेतोष्ठत्तित्तत्ताधनभूतो य न्याख्य सन्यास सच दारादिबुद्धन्ताना पदार्थानामात्मन्येकीमावेन न्यसन लाग प्रविलापनम्, तथा योगोऽप्यमिहोत्रसध्योपासनादिनिर्विकल्पसमाध्यन्तमनुष्ठान तत्र मुख्ययोगस्य लक्षण'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध 'इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वास्मृतत्य '। इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वास्मृतते '। इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वास्मृतते य । इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वासम्यति । इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वासम्यति । इति। वृत्तयश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वासम्यति । इत्यासकर्योगो। स्वासकर्योगो। स्वासकर्योगाख्यो। साम्य 'क्रिय स निल्यसन्यासी' इत्यनेन

६ श्रीघरीव्याक्या। वेकफलो सन्तौ प्रथनस्ततत्राविति बाला अज्ञा एव प्रवदन्ति नतु पण्डिता. । तत्र हेतु.—अनयोरेकमणि सम्यगास्थित आश्रित.

१ श्रीवरः २ नीलकण्ठः-स० सी० ३२

# यत्सां ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥

#### २ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसमबुद्धित्वादिसंयुक्तौ सांख्ययोगशब्दवाच्याविति भगवतो मतमतो नाप्रकृतप्रक्रियोति ॥ ४ ॥ एकस्यापि सम्यगजुष्ठानात्कथमुभयोः फळं विन्दत इत्युच्यते—यदिति । यत्साख्यैर्क्षानिष्ठैः संन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्योगैरपि ज्ञानप्रास्युपायत्वेनेश्वरे समर्प्यं कर्माण्यात्मनः फळमनभिसंधायाज्ञतिष्ठन्ति ये ते योगिनस्तैरपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्रातिद्वारेण गम्यत इत्यभिप्रायोऽत एकं साख्यं योग च यः पर्यति फळकत्वात्स सम्यक्पर्यतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

शमादिरादीयते प्रकृतयोरेव सन्यासकर्मयोगयोरुपादाने फिलतमाह—अत इति । सांख्ययोगावित्यादिश्लोकव्याख्यान्त्रसमाप्तिरितिशब्दार्थः ॥ ४ ॥ प्रश्नपूर्वक श्लोकान्तरमवतारयति—एकस्यापीति । केचिदेव तयोरेकफलत्व पश्यन्तीत्याश्च्य तेषामेव सम्यग्दर्शित्व नेतरेषामित्याह—एकमिति । तिष्ठलक्षित्र च्यवते पुनिरिति व्युत्पत्तिमाश्चित्याह—मोक्षाख्यमिति । योगशब्दार्थमाह—श्लानप्राप्तीति । ये हि जिज्ञासव सर्वाणि कर्माणि भगवद्मीत्यर्थत्वेन तेषा फलाभिलाषमकृत्वा ज्ञानप्राप्ती बुद्धिश्चिद्धारेणोपायत्वेनानुतिष्ठन्ति तेऽत्र योगा विवश्यन्ते । अच्यत्ययस्य मत्वर्थत्वं गृहीत्वोक्त—योगिन इति । सर्वोऽपि हैतप्रपञ्चो न वस्तुभूतो मायाविलासत्वादात्मा त्वविक्रियोऽद्वितीयो वस्तुसिति प्रयोजकज्ञान परमार्थज्ञान तत्पूर्वकसन्यासद्वारेण कर्मिभिरिप तदेव स्थान प्राप्यमित्येकफलत्व सन्यास-कर्मयोगयोरिवरुद्धमित्याह—तैरपीति । फलैकत्वे फलितमाह—अत इति ॥ ५ ॥ यदि यथोक्तज्ञानपूर्वकसन्यास३ नीलकण्डस्थाल्या (चत्र्वर्षी)।

तावेतौ फलभूतौ साख्ययोगौ । साघनभूतौ तावेव सन्यासकर्मयोगाख्यौ । तत्रान्त्ययोः साम्यं 'श्रेयः स नित्यसन्यासी' इत्यनेन सूचितम् । आद्ययोस्त्वैक्यमत्रोच्यते । आस्थितोऽनुतिष्ठन् । फल निर्विकल्पात्मनावस्थितिरूपम् ॥ ४ ॥ योगैर्योगिभिः । अर्श्वआद्यन्यत्ययान्तोऽय योगशब्दः । स्थान मोक्षाख्यम् । एकमभिन्नम् । स्पष्टा योजना श्लोक

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

सम्यगास्त्रितः स्वाधिकारानुरूपेण सम्यग्यथाशास्त्र कृतवान्सस्त्रभयोविन्दते फल ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण नि श्रेयसमेकमेव ॥ ४ ॥ एकस्यानुष्ठानात्कथमुभयो फल विन्दते तत्राह—साख्यैर्ज्ञानिष्ठै सन्यासिभिरैहिककर्मानुष्ठानञ्ज्ञस्यलेऽपि प्राग्मवीयकर्मभिरेव स्रस्कृतान्त करणे श्रवणादिपूर्विकया ज्ञानिष्ठ्या यत्प्रसिद्धं स्थान तिष्ठस्वेवास्मिन्नतु कदापि च्यवत इति व्युत्पत्त्या गोक्षास्त्र प्राप्यते आवरणाभावमात्रेण लभ्यत इव निल्पप्राप्तलात् । योगैरिप भगवदर्पणबुद्धा फलाभिसिधराहित्येन कृतानि कर्माण शास्त्रीयाणि ग्रोगास्ते येषा सन्ति तेऽपि योगा । अर्शाभादिलान्मलर्थायोऽच्यत्य । तैर्योगिभिरिष सत्त्वग्रुद्धा सन्यासपूर्वकश्र वणादिपुर सरया ज्ञाननिष्ठया वर्तमाने भविष्यति वा जन्मिन सपत्स्यमानया तत्स्थान गम्यते । अत एकफललादेक सार्ल्यं च योग च य पश्यति स एव सम्यक् पश्यति नान्य । अय भाव —येषा सन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा दश्यते तेषा तयैव लिज्ञेक

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्वितमाययोस्लैक्यमत्रोच्यते । आस्थितोऽनुतिष्ठन् फल निर्विकल्पात्मनाऽवस्थितिरूपमिखन्ये व्याचख्युस्तदर्जुनप्रश्नाननुगुणलेनो पेक्ष्यस् । सन्यासकर्मयोगयो कि श्रेयस्करमिति तेन पृष्टखात्। अतएव भाष्यक्रिद्धस्तत्रतत्र योगशब्दार्थं कर्मयोग इत्येन प्रदर्शित । एतेन वृत्ते पश्चधाखवर्णनमप्यप्रासिङ्गकलादपास्तम्॥४॥ एकस्यापि सम्यगनुष्ठानात्कथमुभयोः फलं लभनत इत्यत आह—यदिति । सांख्ये ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिभि विद्युद्धान्त करणैर्यन्मोक्षाख्य स्थान च्युतिवर्जित प्राप्यते तत्त्वसाक्षात्कारमात्रेण लभ्यत इति विस्य-तप्रैवेयकल्यभवल्लवस्यव लभ । तथोगैर्ज्ञानप्राप्यभूतानि ईश्वराराधनार्थानि फलाभसिष्यरिहितानि शास्त्रीयाणि कर्माणि योगश-ब्दवाच्यानि तद्वद्भि । अर्शक्षादिलान्मलर्थीयोऽन्प्रलय । तदेव स्थान परमार्थज्ञान सन्यासप्राप्तिद्वारेण गम्यते प्राप्यत इत्यर्थ । आर्युर्धतमितिवत्साध्यसाधनयोरमेदाभिप्रायेण परमार्थज्ञानस्य मोक्षाभिज्ञलात् मोक्षस्य तदिभज्ञलाचैवमुक्तमित्यविरोध । एतेन नन्भयोरेक मोक्षाख्य फल्मस्तु नाम तत्साधनयोस्तु परस्परसापेक्षल न युक्त, प्राप्यप्रामस्यैकलेऽपि मार्गणामिनेत्याशङ्काह—य-स्मांख्यैरिति । अत्रेदं विकल्पनीयम् । कि व्यक्तिमेदमात्रेण सन्यासकर्मयोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्ष्यमेयोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्षमियोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्षमियोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्षमियोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्षमियोगयोरन्योन्यनिरपेक्षता ब्रूषे, किवा अपेक्षणीयान्तरान्यसाक्षमियान्यस्व

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

सम्बुभयोरिष फल प्राप्नोति । तथाहि कर्मयोग सम्यगनुतिष्ठन् शुद्धन्तित्र सन् ज्ञानद्वारा यदुभयो फल कैवल्य विन्दति । सन्यास सम्यगास्त्रितोऽषि पूर्वमनुष्ठितस्य कर्मयोगस्यापि परम्परया ज्ञानद्वारा यदुभयो फल कैवल्य तद्दिन्दतीद्वि न प्रथक्फलत्वमनयोरिलार्थः ॥४॥ प्रतदेव स्फुटयति—यस्सोक्योरिति । सांक्येश्वोननिष्ठै, सन्यासिभियंत्स्यान मोक्षाल्य प्रकर्षेण साक्षादनान्यते । योगैरिलात्र अर्थआदित्वा-

# संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो सुनिर्वहा निचरेणाधिगच्छति॥६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

पर्व तर्हि योगात्संन्यास पव विशिष्यते कथं तर्हीं द्मुक्त तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इति । श्रृणु तत्र कारणम्। त्वया पृष्टं केवलं कर्मसंन्यासं कर्मयोगं चामित्रेल तयोरन्यतर, कः श्रेयान् तद्नु-क्षपं प्रतिवचनं मयोक्तं कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इति श्वानमनपेक्ष्य । श्वानापेक्षस्तु सन्यासः साख्यमिति मयाभित्रेतः । परमार्थयोगश्च स पव । यस्तु कर्मयोगो वैदिकः स च ताद्ध्याद्योगः संन्यास इति चोपचर्यते । कथं ताद्ध्यमित्युच्यते—संन्यासस्तु पारमार्थिको दुःखमासुं प्राप्तमयोगतो

२ आनम्दगिरिव्याख्या ।

द्वारा कर्मिणामपि श्रेयोवासिरिष्टा तर्हि संन्यासस्येव श्रेयस्व प्राप्तमिति चोदयति—एवं तर्हीति । सन्यासस्य श्रेष्ठत्वे कर्मयोगस्य प्रशस्यवचनमजुनितिमित्याह—कथं तर्हीति । पूर्वोक्तमेवाभिप्राय स्वारयन्परिहरति—श्रृण्विति । कर्मयोगस्य विशिष्टत्ववचन तन्नेति परामृष्टम् । तदेव कारण कथयति—त्वयेत्यादिना । केवळ विज्ञान्मरिहतिमिति यावत् । तयोरन्यतर क श्रेयानितीतिशब्दोऽध्याहतेन्य । स्वदीय प्रश्नमजुस् तद्वनुगुण प्रतिवचन ज्ञानमनपेक्ष्य तद्वहितात्केवलादेव सन्यासाधोगस्य विशिष्टत्वमिति यथोक्तमित्वाह—तद्वनुरूपिति । ज्ञानपेक्ष संन्यासत्विहि कीहिगत्याशङ्काहि—ज्ञानेति । तिर्हि कर्मयोगे कथ योगशब्द सन्यासशब्दो वा प्रयुज्यते तन्नाह—यिस्त्विति । ताद्वस्यात्यास्यश्चानशेषस्वादिति यावत् । तदेव ताद्वस्य प्रश्नपूर्वक प्रसाधयति—कथिमत्यादिना । कर्माजुष्टानाभावे बुद्धिश्चभावात्परमार्थसन्यासस्य सम्यग्ज्ञानात्मने न प्राप्तिरिति व्यतिरेकमुपन्यस्यान्वयमुपन्य-स्वति—योगिति । पारमार्थिक सम्यग्ज्ञानात्मक । सामभ्यभावे कार्यप्राप्तिरयुक्तिते मत्वाह—दुःखिमिति । योग-

द्धयस ॥ ५ ॥ नन्वेव निर्विकल्पस्थानप्राप्तये द्वौ भागावुक्तौ स्राता तच 'नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतिविह-द्धमित्याशङ्कयाह—संन्यासस्त्वित । सन्यासो नैष्कर्म्थम् । अयोगतो योगविना अवासु दुःख हे महाबाहो । ४ मञ्जसदनीव्याक्या ।

प्राग्जन्मसु भगवदिर्पितकर्मनिष्ठानुमीयते । कारणमन्तरेण कार्योत्पर्ययोगात् । तदुक्तम् 'यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नूर्नं कृत भवेत् । यत्कृत्य पुरुषेणेह् नान्यथा ब्रह्माण स्थिति ॥' इति । एव येषा भगवदिर्पितकर्मनिष्ठा दश्यते तेषा तयेव लिक्केन भाविनी सन्यासपूर्वक्रज्ञाननिष्ठाऽनुमीयते सामम्या कार्याव्यभिचारिलात् । तस्मादक्षेन मुमुक्षुणान्त करणशुद्धये प्रथम कर्मयोगोऽन् सुष्ठेयो नद्ध सन्यास । सतु वैराग्यतीव्रताया स्वयमेव भविष्यतीति ॥ ५ ॥ अशुद्धान्त करणनापि सन्यास एव प्रथम कृतो न क्रियते ज्ञाननिष्ठाहेतुलेन तस्मावश्यकलादिति चेत्तत्राह—अयोगतो योगमन्त करणशोधक शास्त्रीय कर्मान्तरेण द्वयदेव ५ भाष्योक्षर्वदीपिका ।

भावात् । नाय इखाह । बहुवचनेन यत्साख्यैरिति सन्यासैसात्तकर्मसागक्ष्यैरिप यथाऽन्योन्यसापेक्षैरेव फल साध्यते तथा भिषाभ्यामेव सन्यासकर्मयोगाभ्यामन्योन्यसापेक्षाभ्या भविष्यतीति भाव । नान्त्य इखाह । यत्थान प्राप्यत इति स्थानशब्देनात्र
सोचकज्ञानमुच्यत इति प्रत्युक्तम् । पूर्वश्लोके परस्परसापेक्षसाप्रतिपादनात् कर्मयोगादिसाध्यात् ज्ञानािष्ठरपेक्षात्केवलान्मोक्ष इतिवत्
शमदमादिविश्विष्टस्य सन्यासस्य कर्मसाध्यत्नेऽपि तेन ज्ञाने जननीये कर्मपिक्षायां अमावादन्योन्यसापेक्षसािखे , एकिसिसादे
स्थाने साख्य योग च परस्परसापेक्षसिति वक्तव्यसापत्तिश्च । अत साक्षात्परम्परया वा एकफलजनकसात् एक साख्य च योग च
य पश्यति स सम्यक्पश्यतीत्यर्थं एव रम्य ॥ ५॥ एव तर्हि कर्मयोगात्सन्यास एव विश्विष्यते कथमुक्त तयोत्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विश्विष्यते इस्याक्ष्य ज्ञाननिष्ठारहितादशुद्धचित्तेन कृतात्केवलस्यन्यासात्कर्मस्याणाध्यक्षकरस्य सन्यासद्वारा ज्ञाननिष्ठारहितादशुद्धचित्तन कृतात् । तस्मान्तं
मोक्षसपादकस्य कर्मयोगस्य श्रेष्ठ्य मया प्रतिपादित नतु ज्ञाननिष्ठासहितात्साख्यशब्दोदिताद्विश्चद्धान्त करणेन कृतात् । तस्मान्तं
प्रति साधनस्याक्षमंयोगस्यसाश्चरानाह—सन्यास इति । सन्यासद्ध ज्ञाननिष्ठासहितन्तु परमार्थसन्यास । अयोगत योगेन
विनातु प्राप्तु द स दुर्घटमिस्यर्थं । योगेन वैदिकेन कर्मयोगेनेश्वरसमर्गितक्षपण निष्कामेन युक्तः मुनि सगुणेश्वरसक्षपमननद्वीद्धः

ह श्रीवरीव्याक्या ।

न्मत्वथायोऽन्प्रत्ययो द्रष्ट्रच्य । तेन कर्मयोगिभिरिष तदेव ज्ञानद्वारेण गम्यते । अवाप्यत इत्यथं । अत साख्य च योग चैकफळत्वे केक य पश्यति स एव सम्यक्षव्यति ॥ ५ ॥ यदि कर्मयोगिनोऽप्यन्तत संन्यासेनैव ज्ञाननिष्ठास्त्रक्षांदित एव सन्यास कर्तुं युक्त इति मन्वान प्रत्याह—संन्यास इति । अयोगत कर्मयोग विना संन्यास आप्तु दुखहेतु । अशक्य इत्यथं । विक्तशुक्रमावेन

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

विना योगोऽपि न तेन विनेति । अत एकत्वमनयोः ॥ ४ ॥ ५ ॥ सन्यासस्तिति । तुशब्दोऽवधारणे भिश्नकम । योगरहितस सन्यासमार्षु

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

योगेन विना। योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेनेश्वरसमर्पितरूपेण फलिनरपेक्षेण युक्तो मुनिर्मननादी-श्वरस्वरूपस्य मुनिर्बह्म परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणत्वात्प्रकृतः संन्यासो ब्रह्मोच्यते "न्यास इति ब्रह्म। ब्रह्म हि परः" इति श्रुतेः। ब्रह्म परमार्थसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणं नचिरेण क्षिप्रमेवाधि-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

युक्तत्व व्याचष्टे—वैदिकेनेति । ईश्वरखरूपस्य सिवशेषस्थेति शेष । ब्रह्मेति व्याख्येय पद्मुपादाय व्याचष्टे—प्रकृत इति । तन्न ब्रह्मशब्दप्रयोगे हेतुमाह—परमात्मेति । लक्षणशब्दो गमकविषय । सन्यासे ब्रह्मशब्दप्रयोगे तैतिरी-यकश्चिति प्रमाणयति—न्यास इति । कथ सन्यासे हिरण्यगर्भवाची ब्रह्मशब्द प्रयुज्यते द्वयोरि परत्वाविशेषादि-व्याह—ब्रह्म हीति । ब्रह्मशब्दस्य सन्यासिवषयत्वे फलित वाक्यार्थमाह—ब्रह्मत्यादिना । नधा स्रोतासीव निन्न-प्रवणानि कर्मभिरतितरा परिपक्षकषायस्य करणानि सर्वतो व्यापृतानि निरस्ताशेषकूटस्थप्रयागत्मान्वेषणप्रवणानि भवन्तीति । कर्मयोगस्य परमार्थसन्यासप्रास्युपायत्वे फलितमाह—अत इति ॥ ६ ॥ ननु पारिवाज्य परिगृह्म अव-णादिसाधनमसङ्गदनुतिष्ठतो लब्धसम्यग्वोधस्यापि यथापूर्वं कर्माण्युपलभ्यन्ते तानि च बन्धहेतवो भविष्यन्तीत्याशङ्का

### ३ नीलकण्डच्याच्या ( चतुर्घरी )।

अयमर्थः—निर्विकलपकसमाधिरिप तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यार्थप्रतिपत्युपायभूत एव न स्ततः पुरुषार्थ इति द्वितीयमार्गसामावान्नोदाहृतश्चितिवरोघ । 'शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्च समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मान पश्यितः इति श्चल्येव
शमादिवत्समाधेरप्यात्मदर्शनार्थत्वस्य दर्शितत्वात् । तथाच समाहितपद वार्तिककारैवर्यास्यातम् । 'सातन्नय येषु कर्तुः
सात्करणाकरणप्रति । तान्येव तु निषद्धानि कर्माणीह शमादिभिः ॥' शमादिश्चल्या 'अस्वातन्नय तु येषु सात्करणाकरणप्रति । समाहितोक्त्यायेदानी तिन्नरोघो विधीयते ॥' अस्वातन्त्रय गुरूपदेशापेक्षत्वम् । येषु मानमेयव्यवहारिनरोवेषु । 'पिण्डीकृत्येन्द्रियग्राम बुद्धावारोप्य निश्चलम् । विषयास्तत्स्मृतीस्त्यक्त्वा तिष्ठेचिद्वरुरोघतः ॥ एषोऽम्युपायः
सर्वत्र वेदान्तेषु प्रतिष्ठित । तत्त्वमस्यदिवाक्यार्थज्ञानोत्पत्त्यर्थमादरात् ॥' इति। एव व्यतिरेकमुक्त्वान्वयमाह्—योगयुक्त
इति । मुनिः सन्यासी निचरेण शीम्रमेव ब्रह्माधिगच्छित वाक्यश्रवणमात्रेण नतु केवलसन्यासी । यथोक्त 'नच

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

थ कृत सन्यास स तु दु खमाप्तुमेव भवति । अग्रुद्धान्त करणलेन तत्फलस्य ज्ञाननिष्ठाया असभवात् शोधके च कर्मण्यनिषकारात्कर्मब्रह्मोमयश्रष्टलेन परमसकटापत्ते । कर्मयोगयुक्तस्तु ग्रुद्धान्त करणलान्मुनिर्मनन्त्रील सन्यासी भूला ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणमात्मान निचरेण श्रीघ्रमेवाधिगच्छिति साक्षात्करोति प्रतिबन्धकाभावात् । एतचोक्त प्रागेव 'न कर्मणामनारम्भाजेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते । नच सन्यसनादेव सिद्धिं समिधगच्छिति' इति । अत एकफललेऽपि 'कर्मसन्यासात्कर्मन् योगो विश्विष्यते' इति यत्प्रागुक्त तदुपपन्नम् ॥ ६ ॥ नचु कर्मणो बन्धहेतुलायोगयुक्तो मुनिर्ब्रह्माधिगच्छतीत्रमुपन्नमित्यतः

## ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

श्रह्म परमार्थसन्यास परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणं निचरेण क्षिप्रमेवाधिगच्छित प्राप्तोति । परमार्थज्ञानलक्षणलात्प्रकृत सन्यासी श्रह्मोच्यते 'न्यास इति श्रद्मा । ब्रह्मा हि पर ' इति श्रुते । अशुद्धिन्तनापि सन्यास एव प्रथम कृतो न कियते ज्ञाननिष्ठाहेतुलेल तस्यावस्यकलादितिचेत्तत्राह—सन्यासिस्विति । योगमन्तरेण ह्यदेव य कृत सन्यास स तु दु लमाधुमेव भवित । अशुद्धान्तः करणलेन तत्फलस्य ज्ञाननिष्ठाया असभवात् । शोधके च कर्मण्यनिषकारात् कर्मश्रद्धोभयश्रष्टलेन परमसकटापत्ते । यद्धाऽयोगत इति सप्तम्यथै तिर्ष । अयोगे तु सन्यासो दु लमाधुमिति अयोगे योगामावे प्रसिद्धसन्यासाद्धिलक्षण 'प्रमादिनोधे बिहिश्चित्ता पिश्चना कलहोत्सुका । सन्यासिनोऽपि हत्त्यन्ते दैवसद्धिताश्या ॥' इतिवार्तिककारोक्त सन्यास । दु ल नरकात्मकमाधु भवतीति शेष । नरकफलको नलनर्थनिष्टत्यविनाभृतिरितिशयानन्दकपतापादक इति भाव । नतु तर्धवश्या-पेक्षिताशोगोदेवास्तु फल, नेत्याह । योगयुक्त सत्त्वश्रुद्धा मुनिर्मननश्रील सन्यासी भूला श्रद्धा सल्यज्ञानादिलक्षण निवरेण श्रीष्ठ मेवाधिगच्छिति प्रतिबन्धकाभावाद् । साक्षात्करोतीति तु सुगमलाद्भाष्यकारैरुपेक्षितम् । महाबाहो इति सबोधयन् महाबाहुसाच्ये सुद्धक्षे कर्मण्येव त्वाधिकारो न सन्यासे इति सूचयित ॥ ६ ॥ कस्यचिचित्तश्रुद्धा श्रवणादिना कृतसाक्षात्कारस्य प्रारच्यवाः।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

ज्ञाननिष्ठाया असंमवात् । योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया सुनि, सन्यासी भूत्वाऽचिरेणैव मह्माधिगच्छलपरोक्ष जानाति । अतिश्वच्छुद्धेः प्राक्षमैयोग एव संन्यासादिक्षिण्यत इति पूर्वोक्त सिद्धम् । तहुक्त वार्तिकक्कद्भिः — 'प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुना कळहोत्सका । संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसंदृषिताशया ' इति ॥ ६ ॥ कर्मयोगादिक्रमेण मह्माधिगमे सत्यपि तहुपरितनेन कर्मणा वन्य. स्वादेवे-

# योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ ७॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

गच्छति प्राप्नोत्यतो मयोक्तं कर्मयोगो विशिष्यत इति ॥ ६ ॥ योगेति । यदा पुनरयं सम्यग्दर्शनप्राह्यु-पायत्वेन योगेन युक्तो विशुद्धात्मा विशुद्धसत्त्वो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियश्च सर्वभूता-त्मभूतात्मा सर्वेषा ब्रह्मादीना स्तम्बपर्यन्ताना भूतानामात्मभूत आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य स सर्व-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

श्लोकान्तरमवतारयति—यदा पुनिति । सम्यग्दर्शनप्राष्ट्यपायत्वेन यदा पुनरय पुरुषो योगयुक्तत्वादिविशेषण सम्यग्दर्शी सपद्यते तदा प्रातिभासिकीं प्रवृत्तिमनुस्य कुर्वश्वपि न लिप्यत इति योजना । योगेन नित्यनैमित्तिक-कर्मानुष्ठानेनेति यावत् । आदौ नित्याद्यनुष्ठानवतो रजस्तमोमलाभ्यामकलुषित सन्य सिध्यतीत्याह—विशुद्धेति । बुद्धिश्चद्धौ कार्यकरणसघातस्यापि स्वाधीनत्व भवतीत्याह—विजितेति । तस्य यथोक्तविशेषणवतो जायते सम्यग्दशित्वमित्याह—सर्वभूतेति । सम्यग्दर्शिनस्तिहें कर्मानुष्ठान कुतस्य तदनुष्ठाने वा कुतो बन्धविश्लेषसिद्धिरित्या३ नीलकण्डम्याक्या (चतुर्धरी)।

सन्यसनादेव सिद्धिं समिधगच्छिति इति ॥ ६ ॥ योगिति । योगेन निर्विकल्पसमाधिना युक्तो योगयुक्त । अतं एव विद्युद्धात्मा वृक्तिसारूप्यदोषेण हीन आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस । निर्विकल्पावस्थाया केवल एव चेतनोऽस्ति नान्यदेत्युक्त तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थान वृक्तिसारूप्यमितरत्रेति तदा वृक्त्यभावे इतरत्र वृक्तिकाले इति सौत्रपदद्वयार्थ । अत्र हेतु । यतोऽय विजितात्मा विजितचित्तो जितेन्द्रियश्च । एव शुद्धस्त्वपदार्थ उक्तस्तस्य तत्पदार्थामेदमाह—सर्वभृतात्मेति । सर्वेषा भृताना ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्ताना वियदादीना च चेतनाचेतनानामात्मभृत उपादामत्वेन स्वरूपभृत कनकमिव कुण्डलादीना सरूपभृतम् । कारणानन्यत्वात्कार्यस्य । सर्वभृतात्मभृत आत्मा प्रत्यकृचेतनो यस्य सर्वभृतात्मभृतात्मा । यत्तु सर्वेषा भृतानामात्मभृत आत्मा यस्येति भाष्य सर्वभृतात्मेत्तेतावतैवार्यलामादात्मभृत इत्यधिकमिति दृषितम् । स्वय च सर्वभृत आत्मभृतश्चात्मा यस्येति विग्रहो दर्शित , तत्र सकोचे कारणामावात्सर्व-

आह—भगवद्र्पणफलाभिसिधराहित्यादिगुणयुक्त शास्त्रीय कर्म योग इत्युच्यते । तेन योगेन युक्त पुरुष प्रथम विद्युद्धातमा विद्युद्धातमा विद्युद्धार राजसमोभ्यामकळ्छित आत्मान्त करणरूप सत्त्व यस स तथा । निर्मलान्त करण सन् विजितातमा स्ववशीकृतदेह । ततो जितिन्द्रिय स्ववशीकृतसर्ववाह्येन्द्रिय । एतेन मन्किल्लदण्डी कथित , 'वाग्दण्डोऽथ मनोदण्ड कायदण्ड-स्त्यथेव च । यस्यैते नियता दण्डा स त्रिदण्डीति कथ्यते ॥' इति । वागिति बाह्येन्द्रियोपलक्षणम् । एतादशस्य तत्त्वज्ञानमवर्यं भवतीत्याह—सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूत आत्मभूतश्चात्मा स्वरूप यस तथा । जडाजडात्मक सर्वभात्ममात्र परयिन्तवर्थं । ५ भाष्योक्किव्रीपिका ।

दक्मीण स्थितस्य यथापूर्वमुपलभ्यमानानि कर्मीण बन्धकानि न भवन्तीखत आह—योगयुक्त इति। योगेन पूर्वोक्तेन युक्तः अतएव विज्ञद्धान्त करण अतएव विजितदेह अतएव विजितानि वागादीनि इन्द्रियाणि येन स । एवभूतोऽधिकारी लक्षणसप्य सर्वेषा ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ताना भूतानामात्मभूत आत्मा प्रसक्चेतनो यस्य स । अखण्डात्मसाक्षात्कारवानिस्यर्थ । यत्तुं कैश्वि-म्ह्राच्योक्त विग्रह सर्वभूतात्मेखेतावतैवार्थलामादात्मभूतेखिक स्यादिसापत्त्या दूष्वित्वा सर्वभूतो जहभूत आत्मभूतोऽजहभूतश्च आत्मा यस्यति च विग्रह प्रदर्शितस्तत्त्रामादिकम् । क्रस्तवाचिन सर्वपदादेव जडाजहमहे सर्वभूतात्मेखेतावतैवेष्टलमे आधिन्यस्य दुल्यलात् । सर्वमचेतनमात्मानश्वेतनास्तद्भूत आत्मा यस्यति विग्रह्म सर्वात्मभूतात्मेखेतावतैवेष्टार्थे सिद्धे प्रथमभूतपदवयर्थे-प्रसङ्ख्या । किच भाष्यमते ब्रह्मादीना प्रस्यगत्मभूत आत्मा यस्यति श्रुस्वैवात्मपरमात्मनोरैक्यमुच्यते । तव मते तु उपादानस्विक्तेन जडसाधारण्येनात्मन परमात्मामेदो गम्यत इस्तत आचार्योक्तमेव रमणीयम् । स लोकसम्रहार्थं कुर्वेषापि न लिप्यते । योगयुक्तस्य सत्तवद्धवौ जातायामपि सर्वकर्मसन्यासे कृते निस्राकरण्यनितप्रस्ववाय-लक्षणो लेप आपयोतेस्यादक्षमाह—योगयुक्त इति । अकुर्वेषपि न लिप्यते । निस्राकरणोत्थेन दोषेण न स्पृत्यत इस्तर्थ । तत्र इश्विपीन्याक्या।

लाशक्काह—योगयुक्त इति । योगेन युक्तोऽतो विश्चद भातमा नित्त यस्यातएव विजित आत्मा शरीर येन । अतएव विजितानी-७ अभिनवगुप्ताणार्थेव्याक्या ।

दु खमेत्र। प्राक्तिंसा कर्मणा दु सन्यासत्वात् । योगिभिस्तु सुरुममेवैतदित्युक्त प्राक् ॥ ६ ॥ योगयुक्त इति । सर्वभूतानामारमभूत आस्मा

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पर्यञ्छुण्वन्सपृशक्षिघन्नश्चन्चपञ्छन्खपञ्छसन्॥ ८॥ प्रत्यपन्वसृजनगृह्णसृनिमषन्निमिषन्निषे। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भूतात्मभूतात्मा । सम्यग्दर्शीत्यर्थः । स तत्रैवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन्निप न लिप्यते । न कर्मभिर्वध्यत इत्यर्थः ॥ ७ ॥ नैवेति । न चासौ परमार्थतः करोत्यतो नैव किंचित्करोमीति युक्तः समाहितः सन्मन्येत चिन्तयेत् । तत्विवदात्मनो याथात्म्य तत्त्वं वेत्तीति तत्त्विवत् । परमार्थदर्शीत्यर्थः ॥ ८ ॥ कदा कथ वा तत्त्वमवधारयन्मन्येतेत्युच्यते—पश्यित्निति । मन्येतेति पूर्वेण संबन्धः । यस्यैवं

### २ आनम्द्गिरिव्याख्या ।

शक्क्याह—स तत्रिति। सम्यग्दर्शनं सप्तम्यर्थं ॥ ७ ॥ कर्माण्यङ्गीकृत्य तैरस्य विदुषो बन्धो नासीत्युक्तमिदानीं वस्तुतस्य कर्माण्येव न सन्तीत्याह—नचेति । छोकदृष्ट्या विदुषोऽपि कर्माणे सन्तीत्याशक्क्य स्वदृष्ट्या तद्भाव-मभिप्रेसाह—नैवेति ॥ ८ ॥ सार्धं समनन्तरश्चोकमाकाङ्क्षापूर्वकमुत्थापयति—कदेत्यादिना। चश्चरादिज्ञानेन्द्रियै-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

पदेनैवं चिज्जडयोर्ग्रहे परसाप्यात्मभृतेत्यधिकमेव। सर्वभृतश्चेतनाचेतनप्रपञ्चभृत आत्मा यसेति तत्रापीद्यार्थठामात् सर्व च आत्मानश्च तद्भत आत्मा यसेति विगृह्य सर्वात्मभृतात्मेत्येतावतेव सिद्धे प्रथमभृतपदस्य वैयथ्ये च भाष्यमते ब्रह्मादीना प्रत्यग्भृत आत्मा यसेति श्रुत्येव जीवेशामेद उच्यते। परस्य तूपादानत्विक्षेत्रन जडसाधारण्येन जीवस्य ब्रह्मामेदोऽवगम्यत इति विद्वद्भिरविनयः क्षन्तन्य। यतोऽय सर्वेषा प्रत्यगात्मा अतोऽहमिव सोऽपि कुर्वेन्नपि न लिप्यते असङ्गात्मज्ञानात्कत्रीदेवीधितत्वाच । न्युत्थाने तत्प्रतीतावप्युत्खातदष्ट्रोरगवदवाधकत्वाचेत्यर्थः॥ ७॥ न लिप्यत इत्येतद्रुपपादयति—नैवेति द्वाभ्याम्। तत्त्ववित् अह नैव किचित्करोमीति मन्येत मन्यते। तत्र

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

सर्वेषां भूतानामात्मभूत आत्मा यस्येति व्याख्याने तु सर्वभूतात्मेखेतावतैवार्थंलाभादात्मभूतेखिषक स्यात् । सर्वातमपदयोर्जंबाज-ढपरले तु समजसम् । एतादश परमार्थदशीं कुर्वचिप कमीणि परदृष्ट्या न लिप्यते ते कमीभि । खदृष्ट्या तदभावादिखर्थं ॥ ७ ॥ एतदेव विवृणोति द्वाभ्या—चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियेवीगादिकमैन्द्रिये प्राणादिवायुमेदैरन्त करणचतुष्ट्येन च तत्तचेष्टासु कियमाणासु इन्द्रियाणि इन्द्रियादीन्येवेन्द्रियार्थेषु खखविषयेषु वर्तन्ते प्रवर्तन्ते नखहिमिति धारयचवधारयन् नैव किचित्करो-मीति मन्येत मन्यते । तत्त्ववित्परमार्थदशीं युक्त समाहितचित्त । अथवा आदौ युक्त कर्मयोगेन पश्चादन्त करणद्यद्विद्वारेण ५ भाष्योक्कर्यदीपिका ।

हेतुमाह । सर्वेषा ब्रह्मादिस्थावरान्ताना भूताना योऽनुस्यूत आत्माऽसङ्गोदासीनिवद्भपस्त भूत आप्तरतदेक्यज्ञानवानात्मान्त करणं यस्येति तदुपेक्ष्यम् । 'कथमसत सज्जायत' इति श्रुतिमनुरुध्याकरणादभावरूपाद्मावरूपस्य प्रस्ववायस्यानुत्पत्तेराचार्येरसकृदुक्तलात्सर्वे स्यादेर्पार्ववेन भाष्योक्तमार्गेणोक्तार्थलामे सभवति क्षिष्टकल्पनाया अन्याय्यलात् । योगेन निर्विकल्पसमाधिना युक्त इत्याद्यपेक्ष्य प्रकरणविरोधस्योक्तलात् ॥ ७ ॥ कुर्वचपि कुतो न लिप्यत इत्याद्यक्क्ष्य यतोऽसौ परमार्थतो न करोतीत्याह द्वाभ्याम् — नैविति । युक्त समाहित सकादौ कर्मयोगयुक्त इति वाऽय पक्षोऽध्याहारसापेक्षलादाचार्येरुपेक्षित । तत्त्ववित्परमार्थदर्शो नैव किचित्करोनिति मन्यते मन्यते । कदेत्यपेक्षायामाह—पश्यित्वलादि । अपे सर्वत्र सबन्ध । पश्यित्वलादिज्ञानेन्द्रयाणा व्यापारान्, गच्छित्रिति पाद्योर्थापारं, स्वपित्ति बुद्धे , श्वसित्तिति प्राणस्य, प्रलपिति वाच , विस्जिति पायुपस्थयो , गृह्णिति हस्तयो , उन्मिषिनि मिषिति कूर्माख्यप्राणस्य, कुर्वेन् नैव किचित्करोमीति तत्त्विनमम्यतेऽतो न लिप्यत इत्यर्थ । यहा नन्वेव कर्नुलाभिमानग्रन्य इन्द्रिये प्रतिषिद्धमि कुर्मोद्धत आह—इन्द्रियाणीति ।

६ श्रीघरीव्याख्या।

न्द्रियाणि येन । ततश्च सर्वेषा भूतानामात्मभूत भारमा यस्य स । लोकसग्रहार्थं स्वाभाविक वा कमें कुर्वन्निप न लिप्यते तैनं वध्यते ॥ ७ ॥ कमें कुर्वन्निप न लिप्यत इत्येतदिरुद्धमित्याशङ्का कर्तृत्वाभिमानाभावान्न विरुद्धमित्याह—नैवेति द्वाम्याम् । कमेयोगेन युक्त

७ अभिनवगुद्धाचार्यव्याख्या ।

यस्य स सर्थमपि कुर्वाणो न किप्यते । करणप्रतिवेषस्टरवात् । अतस्य दर्शनादीनि कुर्वन्नप्यसावेव घारयति प्रतिपत्तिदार्क्यन निश्चित्रते ।

# ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

तस्वविद् सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मस्वकर्मेव पश्यत सम्यग्दार्शनस्तस्य सर्वकर्मसंन्यास एवाघि-कारः कर्मणोऽभावदर्शनात्। नहि मृगतृष्णिकायामुदकबुद्ध्या पानाय प्रवृत्त उदकाभावज्ञानेऽपि तत्रैव पानप्रयोजनाय प्रवर्तते ॥ ९ ॥ यस्तु पुनस्तस्वित्प्रवृत्तश्च कर्मयोगे ब्रह्मणीश्वर आधाय निश्चिष्य तद्र्थ करोमीति भूत्य इव स्वाम्यर्थ सर्वाणि कर्माण मोक्षेऽपि फले सङ्ग त्यक्त्या करोति य

### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

वांगादिकर्मेनिद्रये प्राणादिवायुभेदैरन्त करणचतुष्टयेन च तत्त्त्वेष्टानिर्वर्तनावस्थाया तत्त्त्वयेषु सर्वा प्रवृत्तिरिनिद्रयाणा-भेवेत्यनुसद्धानो नैव किचित्करोमीति विद्वान्त्रतिपद्यत इत्यथं । यथोक्तस्य विदुषो विश्यभावेऽपि विद्यासामध्यांत्प्रति-पचिकर्मभूत कर्मसन्यास फलात्मकमभिलपति—यस्येति । अञ्चले विदुषोऽपि कर्मसु प्रवृत्तिसभवात्कृत सन्या-सेऽधिकार स्यादिलाशङ्काह—नहीति ॥ ९ ॥ तर्हि विद्वानिवाविद्वानिप कर्मणि न प्रवर्तेत पापोपहतिसभवादिला शङ्काह—यस्तिविति । यथा भृत्य स्वाम्यर्थं कर्माणि करोति न स्वफलमपेक्षते तथैव यो विद्वान्मोक्षेऽपि सङ्ग त्यक्तवा ३ नीलकण्डम्याल्या (चतुधरी)।

हेतु । इन्द्रियाणि उपलक्षणिमद् प्राणादेरि । इन्द्रियाद्य इन्द्रियार्थेषु खेषु विषयेषु वर्तन्ते इति धारयिन्निश्चिन्वन्न-त्वह विषयेषु वर्ते इति मन्यते । धारयिन्निश्चिन्वन्न-त्वह विषयेषु वर्ते इति मन्यते । धारयिन्निति हेतौ शतृप्रत्यय । अत्र दर्शनाद्य पञ्चजानेन्द्रियाणा व्यापारा । गमन्विसर्गप्रलपन्महणानि कर्मेन्द्रियाणाम् । तानिच आनन्दस्थोपलक्षणानि । श्वसिन्निति प्राणस्य, स्वपन्निति बुद्धे, उन्मेषणिनिमेषणे कूर्मास्यप्राणस्यति विभाग । क्रमस्त्वविवक्षित । एतानि कुर्वन्नप्यभिमानाभावान्न लिप्यत इत्यर्थ ॥ ८॥ ९॥ ब्रह्मणीति । यतो विद्वानसङ्गत्वात्कुर्वन्निष न लिप्यते तस्मादविद्वानिष ब्रह्मणि सर्वान्तर्यामिणि

### ४ मधुसूद्नीन्यारुया ।

तत्त्विद्भूला नैव किचित्करोमीति मन्यत इति सबन्ध -॥ ८॥-तत्र दर्शनश्रवणस्पर्शनघाणाशनानि चक्षु श्रोत्रलग्द्राणरसन् नाना पश्चज्ञानेन्द्रियाणा व्यापारा परयन्रप्टण्वनस्प्रज्ञाञ्जिद्यक्ता । गति पादयो , प्रलापो वाच , विसर्ग पायूपस्थयो , प्रहण हस्तयोरिति पश्च कर्मेन्द्रियव्यापारा गच्छन्प्रलपन्विस्चनन्युक्तित्युक्ता । श्वसित्रिति प्राणादिपश्चकस्य व्यापारोपलक्षणम् । छन्मिषित्रिमिषित्रिति नागकूर्मादिपश्चकस्य । स्वपित्रसन्त करणचतुष्ट्यस्य । अर्थकमवशात्पाठकम भक्ता व्याख्यातिनौ श्लोकौ । यस्मात्सर्वव्यापारेष्वप्यात्मनोऽकर्तृत्वमेव पर्यति अत कुर्वश्रपि न लिप्यत इति युक्तमेवोक्तमिति भाव ॥ ९ ॥ तर्द्यविद्वान्नकर्तृत्वाभिमानािक्षप्येतैव तथाच कथ तस्य सन्यासपूर्विका ज्ञानिष्ठा स्थादिति तत्राह—त्रद्वाणि परमेश्वरे आधाय समर्प्य सङ्ग

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष्विष्ठेषु विषयेषु वर्तन्त इति हेतोरन्याय्यमपि क्रुयुरिखत इन्द्रियाणि घारयन्त्स्वायत्तानि थयेष्टसचारपराखुकानि कृर्विज्ञिति । अस्मिन्पक्षे प्रकरणविरोघोऽनुषज्ञक्केशश्च परिहर्तव्य ॥ ८॥ ९॥ एव तत्त्वविदो लौकिककर्मणा मुघा चेष्टामात्रेण लेपो नास्तीत्युक्त, इदानीमतत्त्वविदो मुमुक्षो का गतिरिखपेक्षायामाह—ब्रह्मणीति । ब्रह्मण परमेश्वरे ख्रस्ट्व स्वामिने तद्र्यं करोनीति समर्प्यं मोक्षेऽपि फले सज्ञ त्यक्ता य सर्वाणि कर्माणि करोति सोऽन्मसा पद्मपत्रमिव पापेन न सवध्यते। मुमुश्च प्रति पुण्यस्यापि प्रतिवन्धकलात्पापेनेत्युक्त, इतरे तु विद्वत्परलेनैव श्लोक योजयन्ति । तयाहि तत्त्वविदो यो लेप स किस्वाभाविकेन्द्रियशरिष्चेष्टाजन्य उत्त वैधेन्द्रियादिचेष्टाजन्य । आग्रप्रति द्वाभ्यामुक्त्वा द्वितीय प्रत्याह—ब्रह्मणीति । स किवा तत्तत्कर्मजन्यसुकृतापूर्वलक्षण किवा तत्तत्कर्मोपयोग्यर्थप्रतिग्रहादिजन्यदुरितापूर्वलक्षण । नाय इत्याह—ब्रह्मणीत्यादि । ब्रह्मार्पणबुद्धा कियमाणेषु कर्मसु नापूर्वात्पत्ति भाव । न द्वितीय इत्याह—सङ्ग त्यक्तवेति । सङ्गमैहिकधनादिफलासङ्ग ततश्च न दुरितापूर्वोत्पत्तिरिति भाव । तदि
इ श्रीवरी याच्या ।

क्रमेण तस्विद्धत्वा दर्शनश्रवणादीनि कुर्वत्रिप इन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु वतन्त इति धारयन्दुच्या निश्चित्य किंचिदप्यह न करोमीति मन्येत भन्यते । तत्र दर्शनश्रवणस्पर्शनावद्याणाशनानि चक्करादिकानेन्द्रियन्यापारा , गति पादयो , खापो बुद्धे , श्वास भाणस्य, प्रकपन वागिन्द्रियस्य, विसर्ग पायूपस्थयो , प्रहण इस्तयो , उन्मेषणनिमेषणे क्मास्थ्यपाणस्थिति विनेक । एतानि कर्माणि कुवन्नप्यनिमान नाद्वस्विन लिप्यते । तथाच पारमर्थं स्त्र—'तद्धिगम उत्तरपूर्वाधयोर् छषविनाशौ नव्यपदेशात्' इति ॥ ८ ॥ ९ ॥ तिर्हे यस्य करो-प्रीति महत्स्यामानोऽस्ति तस्य कर्मेलेपो दुर्वार अविद्युद्धचित्तत्वात्सन्यासोऽपि नास्तिति महत्सकटमापन्नमित्वाशक्काह—श्रद्धाणीति । श्रद्धान्यस्याम्या

चक्करादीनाभिन्द्रियाणा श्रदि स्वविषयेषु प्रवृत्ति मम किमायातम्। नहान्यस कृतेनापरस लेप इति। तदेव ब्रह्मणि कर्मणा समर्थणस्। अत्र

# कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मग्रुद्धये ॥ ११ ॥

१ श्रीमच्छाकरसाच्यम् ।

सर्वकर्माणि, लिप्यते न स पापेन न संबध्यते पद्मपत्रसिवाम्मसोदकेन ॥ १० ॥ केवलं सत्वशुद्धि-मात्रफलमेव तस्य कर्मणः स्यात्, यसात्—कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवलैर्ममत्ववर्जितरपिथ्व-रायैव कर्म करोमि न मम फलायेति ममत्वबुद्धिशून्यैरिन्द्रियैरिप । केवलशब्द कायादिभिरिप प्रत्येकं संबध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिनः कर्मिणः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वा फलविषयमात्म-

### २ आन दगिरिज्याख्या ।

भगवद्रथेमेव सर्वाणि कर्माणि करोति न स स्वकर्मणा बध्यते । निह पञ्चपत्रमम्भसा सबध्यते तद्वदिस्रथे ॥ १० ॥ अविदुषसाई कृतेन कर्मणा किं स्वादिस्याशङ्काह—केवलिमिति । अज्ञस्थिरापणबुच्चानुष्ठित कर्म बुद्धिग्रुद्धिफल-मिस्यत्रैव हेतुमाह—यसादिति । केवलग्रब्दस्य प्रस्थेक सबन्धे प्रयोजनमाह—सर्वेत्यापारेष्विति । कर्मणश्चि-च्युद्धिफल्डे ताद्रथ्येन कर्मानुष्टानमेव तव कर्तव्यमिति यसादिस्यापेक्षित वदन्कलितमाह—तसादिति ॥ ११ ॥

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

कर्माण्याधाय अयमेव कारियता नत्वह कर्तेति समर्प्य य कर्माणि करोति स पापेन न लिप्यतेऽम्मसा प्रापत्र-मिव ॥ १० ॥ कायेनेति । केवलेरिति विपरिणामेन सर्वत्र सबन्धनीयम् । केवलेन कायेन अहमय ब्राह्मणो युवे-त्यात्माध्यासमून्येन । एवमन्यत्रापि सङ्ग त्यक्त्वा देहादिभ्यो विविक्तेऽपि आत्मिन तार्किकादिवदह करोमीत्यभिनि-वेश त्यक्त्वा योगिन कर्म कुर्वन्ति । आत्मशुद्धये चित्तशुद्ध्यर्थम् । तसात्तवापि तत्रैवाधिकारोऽस्तीति तदेव त्व कुरु

## ४ मधुसूद्नीव्यारया।

फलाभिलाष यक्लेश्वरार्थं मृत्यइव खाम्यर्थं खफलिनरपेक्षतया करोमीत्यभिप्रायेण कर्माणि लैकिकानि वैदिकानि च करोति यो लिप्यते न स पापेन पापपुण्यात्मकेन कर्मणेति यावत् । यथा पद्मपत्रमुपि प्रक्षिप्तेनाम्भसा न लिप्यते तद्वद्भगवदर्पणबुद्धान्तृष्ठित कर्म बुद्धिशुद्धिफलमेन स्यात् ॥ १० ॥ तदेव विरणोति—कायेन मनसा बुद्धोन्द्रियेपि योगिन कर्मिण फलसङ्ग सक्ला कर्म कुर्वन्ति । कायादीना सर्वेषा विशेषण केवलैरिति । ईश्वरायैव करोमि न मम फलायेति ममताशून्येरित्यर्थं । आत्मशुद्धये चित्तसत्त्वशुद्धार्थम् ॥ ११ ॥ कर्तृलाभिमानसाम्येऽपि तेनैव कर्मणा कश्विन्मुच्यते कश्चित्तु बध्यत इति वैषम्ये ५ भाष्योक्कर्षदीपिका।

चार्यम् । ब्रह्मार्पणबुख्या कर्मकरणेऽतत्त्वविदो मुमुक्षोरेवाविकारादन्ययानन्तरस्ठोकेनासगत्यापत्ते । ननु कानि चेदशानि कर्माणि यानि धनार्जनत्या विनानुष्ठातु शक्यानि सन्ति सत्त्वविद्युद्धये भवन्तीत्याशङ्का परिहरन् कर्मयोगानुष्ठाने विष्ठाचारं प्रमाणयित कार्यनेतिति स्वपरप्रन्थविरोधाच । अविष्ठिष्ठ तु भाष्यानुरोधेनोपादेय, मोक्षफल्ठे सर्वफलानामन्तर्भावेन तदासक्तिवारणेन भाष्यकारे सर्वफलासक्तेवीरितसात् ॥ १० ॥ यस्मात्कायेन केवलेनाहभावममभावविवर्जितेन तथा केवलेन मनसा केवलया बुद्धा केवलेनित्रियेरिप कर्मयोगिन कर्म कुर्वन्ति । केवलेरितिपद मनसेत्यनेन, वचनस्य कायेन बुद्धात्याम्या लिङ्गवचनयोर्व्यस्येन योजनीयम् । अत्रापरे केवलपदव्यावर्स्य वनादि वर्णयन्ति । तथाहि केवलवाचालक्ष्यमादिलाभानपेक्षितता ततश्च केवलेन कायेन स्नानशौचिद्वजोच्छिप्रमार्जनादीनि कर्माण योगिन कुर्वन्ति । तथाहि केवलवाचालक्ष्यमादिलाभानपेक्षितता ततश्च केवलेन कायेन स्नानशौचिद्वजोच्छिप्रमार्जनादीनि कर्माण योगिन कुर्वन्ति नतु तेषामतीतकालता नापि कदाचिद्वनापेक्षेति भाव । तथा केवलेन मनसा जगदीश्चायान यथाशक्ति परोपकारसकल्पनादीनि च, कर्णाभ्यामुत्तमश्चोकजन्मकर्माकर्णनादीनि, रसनया तीर्थनैवेद्याखान्दनादीनि, प्राणेन तहुपभुक्तमाल्यामोदग्रहणादीनि, लचा पुण्यतीर्थोद कस्पर्शादीनि, पद्या तीर्थाटनादीनि हस्ताभ्या परेशपूजादीनि, वाचा सुख्यादीनि, च कुर्वन्ति सङ्ग धनादिफलासङ्ग स्थल्विति तैर्मानसादिकर्माणि धनाद्यपेक्षाऽप्रसक्तेस्तत्रापि खेन सबन्धितस्य केवल्यदस्य वैयर्थ्य परिहर्तव्यम् । तस्मात्सर्वव्यापारेषु ममतावर्जिता योगिन कर्म कुर्वन्ति । सङ्ग स्थल्या फलविषयमात्मग्रुद्धये सत्त्व

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

ण्याधाय परमेश्वरे समर्प्य तत्फळे च सङ्ग त्यवत्वा य कर्माणि करोति असो पापेन बन्धहेतुतया पापिष्ठेन पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न लिप्यते । यथा पद्मपत्रमम्मसि स्थितमप्यम्भसा न लिप्यते तद्भत् ॥ १० ॥ व धकत्वामावमुक्त्वा मोक्षहेतुत्व सदाचारेण दर्शयति— कायेनेति । कायेन खानादि, बुद्धा तत्त्वनिश्चयादि, केन्छै कर्माभिनिवेशरहितैरिन्द्रियेश्च अवणकीर्वनादिलक्षण कर्म फळसङ्ग त्यवत्वा

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

चिद्रमस्य गतसङ्गता । अतो न लिप्यते । योगिनश्र केवलै सङ्गत्तहितै परस्परानपेक्षिभिश्च कायादिभि द्धुर्वन्ति कमाणि सङ्गाभावात्

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

शुद्धये। सत्त्वशुद्धय इत्यर्थः। तस्तात्त्रतेव तवाधिकार इति कुरु कर्मेव॥११॥ यसाञ्च—युक्त ईश्व-राय कर्माण करोसि न मम फलायेत्येवं समाहितः सन्कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शानित मोक्षा-ख्यामाप्तोति नैष्ठिकी निष्ठायां भवां सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिस्वेकर्मसंन्यासङ्घाननिष्ठाक्रमेणेति वाक्यशेषः। यस्तु पुनरयुक्तोऽसमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कार कामकारस्तेन कामकारेण। काम-प्रेरितत्वयेत्यर्थः। मम फलायेदं करोसि कर्मत्येवं फले सक्तो निबध्यतेऽतस्त्वं युक्तो भवेत्यर्थः॥१२॥ यस्तु परमार्थदर्शों सः। सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य नित्यं नैसित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्ध च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकबुद्ध्या। कर्मादावकर्मसदर्शनेन संत्यज्येत्यर्थः। आस्ते

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

इतश्च सङ्ग स्वस्त्वा कर्मानुष्टान त्वया कर्तव्यमिलाह—यसाचिति। युक्त सन्फल स्वस्त्वा कर्म कुर्वन्मोक्षाख्यां शानित यसादामोति तसाच त्वया सङ्ग स्वस्त्वा कर्म कर्तव्यमिति योजना। विपन्ने दोषमाह—अयुक्त इति। युक्तत्व व्याकरोति—ईश्वरायेति। फल परिस्यज्य कर्म कुर्वित्विति शेष। नैष्ठिकी शानितरिस्येतदेव विशदयति—सन्त्वेति। दितीयमधं विभाजते—यस्त्वित। असमाधाने दोषादर्जनस्य नियोग दर्शयति—अतस्त्वमिति॥ १२॥ तिहं फले सिक्तं स्वस्त्वा सर्वेरिप कर्तव्यमिति कर्मसन्यासस्य निरवकाशत्विमस्याशक्काऽविदुष सकाशादिदुषो विशेष दर्शयति—यस्त्विति। सर्वकर्मपरिस्यागे प्राप्त मरण व्यावर्तयति—आस्त इति। वृत्ति लभमानोऽपि शरीरतापे३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

॥ ११ ॥ किच युक्त इति । युक्तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणीत्यादिनोक्तलक्षण कर्मणा फल त्यक्त्वा ईश्वरे समर्प्य शान्ति कैवल्य नैष्ठिकी सत्त्वयुद्धादिकमप्राप्तब्रह्मनिष्ठाफलभूता प्रामोति । अयुक्तस्तद्विपरीत कामकारेण स्वैरवृत्त्या फले मक्त सन् नितरा बध्यते ॥ १२ ॥ एवमविद्वान्फलासक्त्यनासक्तिवशात्कर्मभिर्वध्यते न बध्यते चेत्युक्तम्, विद्वास्तु तिद्विपरीत इत्याह—सर्वकर्माणीति । वशी जितचित्त समाधिस्थो योगी नवद्वारे नवैव पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि षष्ठ अवस्त्वनीव्याख्या ।

को हेतुरिति तत्राह—युक्त ईश्वरायैवैतानि कर्माण न मम फलायेखेनमिप्रायनान्कर्मफल खक्ला कर्माण कुर्वन् शान्ति मोक्षाख्यामाप्रोति । नैष्ठिकी सत्त्वशुद्धिं निखानिखनुत्विकसन्यासज्ञानिष्ठाकमेण जातामिति यावत् । यस्तु पुनरयुक्त ईश्वरायैवैतानि कर्माण न मम फलायेखिमप्रायश्च्य स कामकारेण कामत प्रवृत्त्या मम फलायेवेद कर्म करोमीति फले सक्तो निवध्यते कर्ममिनितरा ससारवन्य प्राप्नोति । यस्मादेव तस्मात्त्वमिप युक्त सन्कर्माण कुर्विति वाक्यशेष ॥ १२ ॥ अशुद्धचित्तस्य केवलात्यन्यासात्कर्मयोग श्रेयानिति पूर्वोक्त प्रपश्चायुना शुद्धचित्तस्य सर्वकर्मसन्यास एव श्रेयानित्याह—नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध चेति सर्वाणि कर्माण मनसा 'कर्मण्यकर्म य पर्येत्' इत्यत्रोक्तेनाकत्रात्मखहपसम्यग्दर्शनेन ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

शुद्धय इलार्थं इति भाष्यमेव रमणीयम् ॥११॥ न केवल सत्त्वशुद्धार्थमेव कर्माण्यनुष्ठेयान्यपितु परपरया मोक्षायापीलाह—युक्त इति । युक्त परमेश्वराय कर्माणि न मम फलायेलेव समाहित सन् फर्मफल परिलज्य शान्ति मोक्षाख्या नैष्ठिकी निष्ठाया भवा स त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसन्यासज्ञाननिष्ठाक्रमेण प्राप्नोति । विपक्षे दोषमाह । यस्तु पुनरयुक्तोऽसमाहित कामकारेण कामप्रेरणया फलार्थमिद कर्म करोमीत्येव फल्ठे सक्त स निबध्यतेऽतस्त्र युक्त सन् कर्माणि कुर्विल्यिभप्राय ॥ १२ ॥ एवमशुद्धचित्तस्याविदुष सन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यत इत्युपपादितम् । शुद्धचित्त परमार्थदर्शी कथमास्त इत्यपेक्षायामाह—सर्वेति । सर्वाणि नित्य

# ६ श्रीधरीक्याख्या ।

चित्तशुद्धये योगिन कमै कुवन्ति ॥ ११ ॥ ननु तेनैव कमैणा कश्चिन्मुच्यते कश्चिद्धच्यत इति व्यवस्था कथमत आह—युक्त इति ।
युक्त परमेश्वरैकनिष्ठ सन्कमैणा फळ त्यक्ता कमौणि कुर्वज्ञात्यन्तिकी शान्ति मोश्च प्राप्तोति । अयुक्तस्तु विहमुख कामकारेण कामत
प्रवृत्त्या फळे आसक्तो प्रनितरा वन्ध प्राप्तोति ॥ १२ ॥ एव तावित्ततशुद्धिशू यस्य सन्यासात्कमैयोगो विशिष्यत इत्येतत्प्रपितिम् ।
इदानीं शुद्धित्तत्त्रस्य सन्यास श्रेष्ठ इत्याह—सर्वकर्माणीति । वशी यतिचत्त । सर्वाणि कमौणि विश्लेपकाणि मनसा विवेक्युक्तेन
७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ११॥ युक्त इति । नैष्ठिकीमपुनरावार्तिनीम् ॥ १२ ॥ सवेति । यथा वेदमान्तर्गतस्य पुत्तो न गृहगतैर्जीर्णत्वाटि भ० गी० ३३

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तिष्ठति सुखं त्यक्तवाद्धानःकायचेष्टो यतिर्निरायासः प्रसम्नचित्त आत्मनोऽन्यत्र निवृत्तवाह्यसर्वप्रयो-जन इति सुखमास्त इत्युच्यते । वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः । क कथमास्त इत्याह—नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यान्यात्मन उपलब्धिद्वाराण्यवीग्द्वे मूत्रपुरीषविसगीर्थे तैर्द्वारैनेवद्वार पुरमुच्यते, शरीर पुरमिव पुरमात्मैकस्वामिकं तदर्थप्रयोजनैश्चेन्द्रियमनोबुद्धिविषयैरनेकफलविक्षानस्योत्पादकैः पौरैरिवाधिष्ठितं तस्मित्तवद्वारे पुरे देही सर्व कर्म संन्यस्यास्ते । कि विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यास्यसंन्यासी वा देह एवास्ते, तत्रानर्थकं विशेषणमिति । उच्यते, यस्त्वक्षो देही देहेन्द्रियसंघातमात्रात्मदर्शी स सर्वोऽपि गेहे भूमावासने वास इति मन्यते।नहि देहमात्रात्मदर्शिनो गेह इव देह आस इति प्रस्यः संभवति।

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

नाध्यात्मिकादिना तप्यमानिकाष्ठतीति चेन्नेत्याह—सुस्रमिति । कार्यंकरणस्वातपारवश्य पर्युद्खाति—वशीति । आसनस्यापेक्षितमधिकरण निर्दिशति—नवेति । देहसबन्धाभिमानाभासवस्वमाह—देहीति । मनसा सर्वकर्मसन्यासेऽपि छोकसम्रहार्थं बहि सर्वं कर्म कर्तव्यमिति मास प्रस्राह—नैवेति । तान्येव सर्वाणि कर्माणि परित्याज्यानि विश्चनिष्ट—नित्यमिति । तेषा परित्यागे हेतुमाह—तानीति । यदुक्त सुखमास्त इति तदुपपाद्यति—त्यक्तेति । जितेन्द्रियत्व कायवशीकारस्याप्युपलक्षणम्, द्वे श्रोत्रे हे चश्चुषी द्वे नासिके वागेकेति सप्त शीर्षण्यानि शिरोगतानि शब्दासुपलिधद्वाराणि । अथापि कथ नवद्वारत्वमधोगताभ्या पायुपस्थाभ्या सहत्याह—अर्वागिति । शरीरस्य पुरसाम्य स्वामिना पौरेश्वाधिष्ठतत्वेन दर्शयति—आत्मेत्यादिना । यद्यपि देहे जीवनत्वादेहसबन्धाभिमानाभास्यवानवतिष्ठते तथापि प्रवासीव परगेहे तत्पूजापरिभवादिभिरप्रहृष्यन्नविषीद्वन्त्यामोहादिरहितश्च तिष्ठतीति मत्वाह—तस्मिन्नति । विशेषणमाक्षिपति—किमिति । तद्गुपपित्मेव दर्शयति—सर्वो हीति । सर्वसाधारणे देहावस्थाने सन्यस्य देहे तिष्ठति विद्वानिति विशेषणमिक्तिचित्करमिति फलितमाह—तन्नेति । विशेषणफल दर्शयन्नतरमाहि—उच्यत इति । किमविवेकिन प्रति विशेषणानर्थक्य चोद्यते किं वा विवेकिन प्रतीति विकष्टप्याद्यमङ्गीकरोति—यस्तिति । अञ्चव देहित्वे हेतु । तदेव देहित्व स्फुटयति—देहेति । सवातात्मदर्शिनोऽपि देहे स्थितिमास

३ नीलकण्ड याख्या (चतुर्धरी)। प्राणस्तेनैव तत्प्रवर्त्थाना कर्मेन्द्रियाणा सम्रह । बुद्ध्यह्कारचित्तानीति नव । एतानि द्वाराणीव पुरपर्तेजीवस्य भोगार्थ विषयप्रवेशस्थानानि यसिन्नवद्वारे शरीराख्ये पुरे विचित्रवासनाकित्पतानन्तविषयवित अनेकै कर्मसचिवैरिष्ठिते ४ मधसदनीव्याख्या।

सन्यस्य परित्यज्य प्रारम्धकर्मवशादास्ते तिष्ठत्येव । किं दु खेन, नेत्याह—सुखमनायासेन, आयासहेतुकायवाब्धानोव्यापार-श्रून्यलात् । कायवाब्धानासि स्वच्छन्दानि कुतो न व्याप्रियन्ते तन्नाह—नशी स्ववशीकृतकार्यकरणस्थात । कास्ते । नवद्वारे पुरे । द्वे श्रोत्रे द्वे चक्षुषी द्वे नासिके वागेकेति शिरसि सप्त द्वे पायूपस्थाख्ये अध इति नवद्वारविश्विष्ठे देहे । देही ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध चेति तानि कर्माण मनसा विवेकदुद्धा कर्मादावकर्मदर्शनेन सलज्य सुखमास्ते दु प्रहेतुसर्वव्यापारोपरमात्। यत वशी जितेन्द्रिय । क्ष आस्त इस्रत आह । नवद्वारे पुरे । द्वे श्रोत्रे नेत्रे नासिके मुख चेति सप्त शिरिस अवाक्
दे मूत्रपुरीषविसर्गाय । एव नवद्वारयुक्ते पुरे नगरस्थानीये आत्मैकस्वामिके इन्द्रियाणि परिचारका बुद्धिरमात्योऽहकारो युवराजो
मन शिल्पीत्येवरूपैरिन्द्रियादिमि पारैरिविष्ठिते आस्ते । यतो वेही देहाद्यतिरिक्तात्मदर्शा । यस्त्वज्ञ सतु देहात्मदर्शा गेहादावास्तेऽतो युक्त विशेषणम् । यद्यप्येव तथाप्यात्मसमवायित्वेन कर्तृत्वकारिक्तात्मदर्शा । यस्त्वज्ञ सतु देहात्मदर्शा गेहादावास्तेऽतो युक्त विशेषणम् । यद्यप्येव तथाप्यात्मसमवायित्वेन कर्तृत्वकारिक्तारयत्त्वां नवद्वारे पुरे मानुषे शरीरे सुखमास्त
इति सवन्ध । यद्यपि नवद्वारं श्वमार्जापदिशरीरमि भवति तथापि विशिश्वन्दस्योगान्मानुषमिति लभ्यते । सुखमिति कियाविशेषणम् । अनेनान्त करणस्य हर्षशोकाद्य परिणामा निराक्तता । वशीत्वत्र वैराग्योक्तया रागाद्यपरपर्यायकामतद्वस्थाविशेषकोधरूपावन्त करणपरिणामौ वारितौ । विवेकोक्तया चाहकारतिन्नवन्धनममकाराध्यासौ चिन्तनात्मकचित्तपरिणाम च निराक्तस्य विश्वद्विदाकारतया बुद्धरवस्थानसुक्तम् । ततश्च विश्वद्विदाकारबुद्धिपरिणाम एव निष्कृष्टो विश्वश्चित्त । कि कृत्वेत्यत आह ।

मनसा सह सर्वकर्माणि सन्यस्य त्यागेन ज्ञानमप्युपलक्ष्यते । ततश्च सन्यस्यात्मान ज्ञाला सुखमास्त इति ज्ञेयम् । विश्वन विश्वनइतिहिति । देहो लिङ्गशरीरं तद्रहित । अयमाशय — षोडशकलात्मा हि पुरुषः । तत्र भूतेन्द्रियप्राणा प्रवर्धा । प्रवर्तक-

सन्यस्य सुख यथा भवत्येव ज्ञाननिष्ठ सन्नास्ते । कास्त इत्यत आइ । नवदारे नेत्रे नासिके कर्णों मुख चेति सप्त शिरोगतानि

<sup>1</sup> मधुसूद्वनः,

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदिर्शनस्तु देह आस इति प्रत्य उपपद्यते । परकर्मणां च परिसन्नात्मन्यविद्ययाध्यारोपिताना विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते । उत्पन्नविवेकविज्ञानस्य सर्वेकर्मसन्यासिनोऽपि गेह इव देह एव नवहारे पुरे आसन प्रारच्धफळकर्मसंस्कारशेषानुवृत्या देह
एव विशेषविज्ञानोत्पत्तेदेंह एवास्त इत्यस्त्येव विशेषणफळं विद्यद्विद्धत्प्रत्ययभेदापेक्षत्वात् । यद्यपि
कार्यकरणकर्माण्यविद्ययात्मन्यध्यारोपितानि सन्यस्यास्त इत्युक्तं तथाप्यात्मसमवायि तु कर्तृत्वं
कारियत्व च स्यादित्याशङ्क्याह नैव कुर्वेन्खयं न कार्यकरणानि कारयन्त्रियासु प्रवर्तयन् । कि यत्तत्करित्व कारियत्व च देहिन स्वात्मसमवायि सत्सन्यासान्न संभवति यथा गच्छतो गतिर्गमनव्यापार

#### २ आनन्द्रिगरिज्याख्या ।

स्यादिति चेन्नेत्याह—नहीति । द्वितीय दूधयति—देहादीति । गृहादिषु देहस्यावस्थानेनात्मावस्थानभ्रमव्यावृत्त्यर्थं देहे विद्वानास इति विशेषणमुपपद्यते विवेकवतो देहेऽवस्थानप्रतिभाससभवादित्यर्थं । ननु विवेकिनो देहावस्थानम्प्रतिभानेऽपि वाद्यानोदेहव्यापारात्मना कर्मणा तस्मिन्प्रसङ्गाभावात्त्त्त्यागेन कुतस्य देहेऽवस्थानमुच्यते तन्नाह—परकर्मणा चेति । ननु विवेकिनो दिगाद्यावविष्ण्यन्नवाद्याभ्यन्तराविकियम्रह्मात्मता मन्यमानस्य कुतो देहेऽवस्थानमास्थातु शक्यते तन्नाह—उत्पन्नति । तत्र हेतुमाह—प्रार्ट्यति । यदि प्रार्ट्यपत् भर्माधर्मात्मक कर्म तस्थानमास्थातु शक्यते तन्नाह—उत्पन्नति । तत्र हेतुमाह—प्रार्ट्यति । यदि प्रार्ट्यपत् भर्माधर्मात्मक कर्म तस्थानमास्थातु शक्यते तन्नाह्यदेवते तद्वनुवृत्या च तत्रेव देहे विशेषविज्ञानमवस्थानविषयमुपपद्यतेऽतो विवेकवत सन्यासिनो देहेऽवस्थानव्यपदेश सभवतीत्यर्थं । अविद्वत्प्रस्थयपिक्षया विशेषणमर्थवदित्युपसहरति—देह एवेति । देहे स्वावस्थानविषयो विद्वत्प्रस्थयस्वदित्युपसहरति—देह एवेति । देहे स्वावस्थानविषयो विद्वत्प्रस्थयस्वदित्युपसहरति—देह एवेति । देहे स्वावस्थानविषयो विद्वत्प्रस्थयस्वदित्याभावेऽपि स्वगतकर्तृत्वाद्यमावेऽपि स्वगतकर्तृत्वादि दुर्वारमित्याशङ्कामन् इ दूषयति—यद्यपीत्यादिना । क्रियासु प्रवर्त्यनस्य इति पूर्वण सबन्ध । पूर्वस्थापि शतुरेवमेव सबन्ध । कर्तृत्व कारियतृत्व चात्माने नेत्यत्र विचारयति—किसिति । यत्कर्तृत्व कारियतृत्व वात्माने नेत्यत्र विचारयति—किसिति । यत्कर्तृत्व कारियतृत्व

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुघरी)।
सुखदु खादिनानापण्यवित मनसा सर्वद्वारोद्घाटनकुश्चिकया सह सर्वाणि कर्माणि पुरपितिरिव राजकार्याणि सन्यस सुख निर्विकल्पसिवन्मात्ररूपेणास्ते । कर्माणि क्षेत्रस्वैव धर्मी नत्वात्मन इति क्षेत्रे त्यक्त शक्यान्येव । तथाच श्रुतिः 'शरीरे पाप्मनो हित्वा' इति । 'यत्र सुहार्द सुकृतो मदन्ते विहाय रोग तन्वा स्वायाम्' इति च । देही सन् देहािम-

### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

वेहिमिन्नात्मदर्शी प्रवासींव परगेहे तत्पूजापरिभवादिभिरप्रहृष्यन्नविधीदन्नहकारममकारक्रून्यस्तिष्ठति । अज्ञो हि देहतादात्म्याभि-भानाद्देह एव नतु देही । सच देहाधिकरणमेवात्मनोऽधिकरण मन्यमानो गृहे भूमावासने वाहमास इत्यभिमन्यते नतु देहेऽहमास इति भेददर्शनाभावात् । सघातव्यतिरिक्तात्मदर्शी तु सर्वकर्मसन्यासी भेददर्शनाद्देहेऽहमास इति प्रतिपद्यते । अतएव देहादि-

# ५ साच्योत्कषदीपिका ।

मन्त करणम् । तच बुद्धिसकल्पकतया। सर्वो हि बुद्धा निश्चिख मनसा सकल्प्य प्रवर्तते । तत्र मनस्यागेन विज्ञानकर्मखाग समवन्तिति केदानीं लिज्जदेह । निह शिरिस च्छिक कबन्धो देहता प्रिप्यते इति मनसेत्युक्तम् । बुद्धिसु सर्वाकारपरियागेन चिन्मात्र उपसकान्ताहकारादीना तु कथापि विवेकेनोन्मूलितेतीतरे व्याचख्यु । तत्रेद वक्तव्यम्—विश्वश्चरयोग विनापि सर्वकर्माणीत्यादेन्याँगात् प्रकरणाच मानुषशरीरमेवोपलभ्यते । सर्वकर्माणि सन्यस्थेखनेन निषद्धिदमननरूपमानसकर्मखागे मनस्यागिख्या व्यागकरणस्यापेक्षितलेन च सहशब्दमध्याह्य पृथब्धनस्यागवर्तनमसगतम् । किंच विवेकयुक्तमेव मनस्यागोऽतो विवेकयुक्तेन मनसा सर्वकर्माणि सन्यस्थेत्येव युक्तम् । एतेन विश्वशब्देन विवेकवैराग्ययुक्तलवर्णनं प्रत्युक्तम् । विश्वशब्दस्य खतन्त्रवाचि लेन जिन्तेन्द्रयलप्रतीत्या इतरोक्तार्थस्यार्थेकार्थलात्। यदप्यदेही लिज्जशरीररिहत इति तदिप न । मेदबोधकेनिप्रखयेन देहादितरात्मदर्शीन्ति वर्णनस्यैन नवद्वारे पुरे आस्ते इत्यस्य योगेन खारसिकलेन प्रश्लेषण क्रिष्टकल्पनाया अन्याय्यलात् । इमामेवार्श्वनं मनसि निधाय पक्षान्तरस्येतव्याख्यानकर्तृभिदिशितलाचेति दिक् । यदप्यन्यविद्यानी जितचित्त । समाधिस्थो योगी नवद्वारे नवैव पन्न ज्ञानेन्द्रयाण सन्न । बुद्धहकारचित्तानीति नवैतानि द्वाराणीव पुरपतेर्जीवस्य भोगार्थं विषयप्रवेशस्थानानि यसिश्ववद्वारे पुरे शरीराख्ये विचित्रवासनाकिष्तानन्तविषयवति अनेके क्रिसेसिववरीरिष्ठिते सुखदु खादिनानापण्यवित

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

अधोगते द्वे पायूपस्थरूपे इत्येव नव द्वाराणि यसिस्तसिन्पुरे पुरवदहमावशून्ये देहे देही अवतिष्ठते । अहकाराभावादेव स्वय तेन

s बीककण्ठः.

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रमुः। न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते॥१४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

परित्याने न स्यात्तद्वत्, किवा स्वतं प्वात्मनो नास्तीति । अत्रोच्यते—नास्त्यात्मनः स्वतः कर्तृत्वं कार्यितृत्व च । उक्त हि—'अविकार्योऽयमुच्यते', 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इति, 'ध्यायतीव लेलायतीव' इति श्रुतेः ॥ १३ ॥ न कर्तृत्वमिति । न कर्तृत्वं स्वतः कुर्विति नापि कर्माणि रथघटप्रासादादीनीप्सिततमानि लोकस्य स्वतत्युत्पाद्यति प्रभुरात्मा नापि रथादिकृतवतस्तत्फलेन

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

य तिक देहिन स्वात्मसमवाणि सदेव सन्यासाम भवतीत्युच्यते यथा गच्छतो देवदत्तस्य स्वगतैव गतिस्तिस्थसा स्यागाम भवत्यथ वा स्वारस्थेन कर्तृत्व कारियतृत्व चात्मनो नास्तीति वक्तस्यमाधे सिक्रयत्व द्वितीये कूटस्थत्वमिस्थर्थ । द्वितीय पक्षमाश्रित्योत्तरमाह—अञ्चेति । उक्तेऽर्थे वाक्योपक्रममनुकूलयति—उक्तं हीति । वज्ञैव वाक्यशेषमपि सवादयति—शरीरस्थोऽपीति । स्मृत्युक्तेऽर्थे श्वतिमपि दर्शयति—ध्यायतीवेति । उपाधिगतैव सर्वा विक्रिया नात्मनि स्वतोऽस्तीत्यर्थ ॥ १३ ॥ आत्मनो यदुक्त कारियतृत्व नास्तीति तत्यपञ्चयति—नेत्यादिना । यद्यपि लोकस्य कर्तृत्व न सृजतीति नास्ति कारियतृत्व वथापि रथशकटादीनि कुर्वन्भवति कर्तृत्व विक्रियावत्व दुष्परिहरमित्याशङ्काह—न कर्मेति । कस्य विहें प्रवर्तकत्व वदाह—स्वभावस्त्वित । कुर्विति कर्तृत्व लोकस्य न सृजत्यात्मेति सबन्ध । रथादीना कर्मत्व साध्यति—ईप्तिति ति । आत्मनो देहादिस्वामि-

मानकाले । व्युत्थानेऽपीत्यर्थ । तदापि नैव कुर्वज्ञास्ते नापि कारयन्नास्ते राजेवामात्येषु निहितभारः । समाधौ क्षेत्रेण सहात्मनः सबन्धाभावदर्शनात् । यद्वा नवद्वाराणि चक्षु श्रोत्रनासाबिलद्धन्द्वानि षद् सप्तम मुख अधस्तने द्वे इति । अक्षिन्पक्षे इन्द्रियाणि परिचारका बुद्धिरमात्योऽहकारो युवराज इत्यादिकम् अम् । विदुष कर्मसबन्ध एव नास्ति दूरे तत्फलासक्त्यनासक्ती इति भाव ॥ १३॥ नन्वेव मृत्यवत्कर्तृत्व खामिवत्कारियतृत्व वास्य मास्तु । अयस्कान्त- यद्विकारस्येव सतः कर्त्रादिधर्मकाहकारादिप्रवर्तकत्वमस्त्वित्याशङ्कयाह—न कर्तृत्विमिति । कर्तृत्वमहकारस्य कर्मा- ४ मञ्चसदनीन्याक्या।

व्यापाराणामिवययात्मन्यिक्रये समारोपिताना विद्यया बाधएवं सर्वकर्मसन्यास इत्युच्यते । एतसादेवाज्ञवैलक्षण्याद्यक्त विशेषणं नवद्वारे पुर आस्त इति । ननु देहादिव्यापाराणामात्मन्यारोपिताना नौव्यापाराणा तीरस्थवृक्ष इव विद्यया वाघेऽपि खव्यापारेणात्मन कर्नृत्व देहादिव्यापारेषु कारयितृत्व च स्यादिति नेत्याह—नैव कुर्वन्न कारयन्, आस्त इति सबन्ध ॥१२॥ देवदत्तस्य खगतैव गतिर्यथा स्थितौ सत्या न भवति एवमात्मनोऽपि कर्नृत्व कारयितृत्व च स्वगतमेव सत्सन्यासे सति न भवति, अथवा नभित्त तलमिलनतादिवद्वस्तुवृत्त्या तत्र नास्त्येविति सदेहापोहायाह—लोकस्य देहादे कर्नृत्व प्रभुरात्मा स्वामी न स्वजित ल कुर्विति नियोगेन ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

मनसा सर्वद्वारोद्घाटनकुश्चिकया सह सर्वाणि कर्माणि पुरपतिरिव राज्यकार्याणि सन्यस्य सुख निर्विकल्पसिवन्मात्ररूपेणास्ते इति तदिष असङ्गतमेव । चित्तस्य वृत्तिनिरोधरूपजयापेक्षया वस्त्रादिखागवदितरखागाश्रसिद्धा मनसा सहेति सहराज्दाध्याहारेण वर्णनस्य पुनरिक्तप्रसाखात् । स्तरारीरस्य पुरस्य सत्त्वेऽपि परोक्तद्वाराणामभावेन नवद्वाराणि यस्मिन्नित्युक्तरतुचितलात् । निर्विकल्पसमिधिस्यस्य भोगप्राप्तिद्वाराणा लयादह देहाद्भिन्न इखेतावन्मात्रभानस्याप्यभावात् । नवद्वारे पुरे आस्ते इखस्य वैयर्थ्यापत्तेश्वेतिदिक् ॥१३॥ नैव कुर्वन कारयिवत्युक्त प्रपञ्चयित—नेति । प्रभुरात्मा लोकस्य देहादे कर्तृल न स्वति न घटप्रासादादीनि कर्माणि नापि घटादिकृतवतस्तत्फलेन सयोगम् । अनेन भोजयितृल्वमध्यातमनो वारितम् । उपलक्षणमेतत् भोक्तुलस्य । विविधनिषेषस्यापि तिर्हे

देहेन नैव कुर्वन्ममकारामावाच न कारयित्र स्विविद्युद्धित्ताद्यावृत्तिरुक्ता । अविद्युद्धित्ते हि सन्यस्य पुन करोति कारयित च । नत्वय तथा । अत सुर्वमास्त इल्पर्य ॥ १३ ॥ नतु 'एव एव साधु कर्म कारयित त यमेश्यो लोकेश्य उन्निनीयत एव एवासाधु कर्म कारयित त यमेश्यो लोकेश्योऽघो निनीयते' इल्पादिश्चते परमेश्वरेणैव द्युमाद्युमफलेषु कर्मस्य कर्तृत्वेन प्रयुज्यमानोऽस्ततश्र पुरुष कथ तानि कर्माणि त्यजेत् । ईश्वरेणैव द्यानमार्गे प्रयुज्यमान द्युमान्यद्यामानि च त्यक्ष्यतीति न्वेत् , एव सति वैवन्यनैर्घण्याश्या प्रयोजककर्तृत्वादीश्वरस्यापि पुण्यपापसंवन्ध स्यादिलाद्यक्काह्य-न कर्तृत्विति द्वाभ्याम् । प्रमुरीश्वर जीवलोकस्य कर्तृत्विदिक न अभिनवग्रसाचार्यस्या।

भियोंगः । एवं मम चक्कुरादिन्ध्रिद्धग्वाक्षनवकालकृतदेहगेहगतस्य न तद्धर्मयोग ॥ १३ ॥ न कर्तृत्विभिति । यत एव आत्मा न किंचित्कस्य-चित्करोति । प्रवृत्तिस्त्वस्य स्वभावमात्रं न फलेन्सया । तथाहि सवेदनात्मनो भगवत प्रकाशानन्दस्वातश्चयपरमार्थस्वभावस्य स्वभावमात्रा-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संयोगं न कर्मफलसंयोगम् । यदि किंचिदिप स्रतो न करोति न कारयति च देही कस्तर्हि कुर्वन्कार-यंश्च प्रवर्तत इत्युच्यते । स्रभावस्तु स्रो भाव स्वभावोऽविद्यालक्षणा प्रकृतिर्माया प्रवर्तते देवी

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

त्वेन प्रमुत्व रथादिक्वतवतो लोकस्य रथादिकलेन सबन्धमि न स्जलात्मेलात्मनो भोजयितृस्व प्रसाचित्रे— नापीति । चतुर्थपाद शङ्कोत्तरत्वेनावतारयति – यदीत्यादिना । स्वभाववादस्तर्हीत्याशङ्का व्याकरोति—अविद्याल-क्षणेति । प्रकृतेर्विद्याभावत्व ब्युद्रसितु मायेत्युक्त सा च सप्तमे वक्ष्यते तेन प्रधानविलक्षणेत्याह—देवी हीति ॥ १४॥ कर्तृत्वभोकृत्वैश्वर्याण्यात्मनोऽविद्याक्कतानीत्युक्तमिदानीमीश्वरे सन्यस्तमस्तव्यापारस्य तदेकशरणस्य दुरित सुकृत वा तद्तुप्रहार्थं भगवानादृते मदेकशरणो मत्त्रीत्यर्थं कर्म कुर्वाणो दुष्कृताद्यसमोदनेनातुप्राह्यो मयेति प्रस्ययभाक्त्वादि-

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

णीन्द्रियाणा वचनादानादीनि श्रवणदर्शनादीनि च। ठोकस ठोक्यते प्रकाश्यत इति ठोको जडवर्ग प्रमुश्चिदात्मां स्य इवास्मदादीना प्रकाशकोऽपि न कमीदौ प्रवर्तकस्तद्भद्धस कर्मफलसयोग वा न सृजिति कितु यो यादक् यस स्वभावः स तथा प्रवर्तते । यथा सूर्येऽभ्युदितं कमलाना विकसन कुमुदानामुन्मुद्रण चेति तद्भदेवमात्मनि प्रकाशमाने घटादयो न चेष्टन्ते मनुष्याद्यस्तु चेष्टन्ते । नत्नात्मा कस्यचित्प्रवर्तको निवर्तको वा । छोहायस्कान्तयोरिव सत्या स्तयोरात्मानात्मनो सबन्धामावादिति माव ॥ १४ ॥ ननु 'एष ह्येव साधु कर्म कारयति त यमेम्यो छोकेम्य उन्निनीषते एष ह्येवासाधु कर्म कारयति त यमधो निनीषते इति श्रुत्या परमेश्वरे कारयितृत्वं बोच्यते । तत्कथ-

## ४ मधुसूद्दनीज्याख्या ।

तस्य कारियता न भवतील्यं । नापि लोकस्य कर्माणिप्सिततमानि घटादीनि स्वय स्वति कर्तापि न भवतील्यं । नापि लोकस्य कर्म कृतवतस्तत्फलसबन्ध स्वति मोजयितापि भोक्तापि न भवतील्यं । 'स समान सनुभौ लोकावनुसचरित ध्यायतीव लेलायतीव सुधी ' इलादिश्रुते । अत्रापि 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इत्युक्ते , यदि किचिदिप स्वतो न कारयति न करोति चालमा कस्तर्हि कारयन्कुर्वश्च प्रवर्तत इति तत्राह—स्वभावस्तु अज्ञानात्मिका दैवी माया प्रकृति प्रवर्तते ॥१४॥ नन्वीश्वर कारियता जीव कर्ता। तथाव श्रुति 'एष उ होव साधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उचिनीषते एष उ एवासाधु कर्म कारयति त यमभ्यो निनीषते' इलादि । स्मृतिश्च 'अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखदु खयो । ईश्वर-प्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वप्रमेव वा ॥' इति । तथाच जीवेश्वरयो कर्तृत्वकारियतृत्वाभ्या मोक्तुत्वभोजयितृत्वाभ्या च्र पापुपुण्यलेप-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

कस्य कर्तृलादिकमिखपेक्षायामाह । खमावोऽविद्यालक्षणा प्रकृतिर्माया कुर्वन्कारयन्त्रवति । यत्तुं खिस्सन् भावस्यापि आरोपिता सत्ताऽस्येति खमावोऽन्त करण तदेव प्रवर्तते कृत्ये मुत्तये वेखर्थ इति । तन्न । अन्त करणस्यापि प्रकृत्यधीनप्रवृत्तिकलेन साकाङ्काया क्रिष्टकल्पनाया अन्याय्यलात् । 'नन्वेष साधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष एवासाधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्योऽघो निनीषते' इत्यादिश्चते 'अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखदु खयो । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥' इति-स्पृतेश्व परमेश्वरेणेव द्युमाद्युमफलेषु कर्मसु कर्तृलेन प्रयुज्यमान अस्वतन्त्र पुरुष कथ तानि कर्माणि त्यनेत । ईश्वरेणेव ज्ञानमार्गे प्रयुज्यमानस्त्यक्ष्यतीति चेत् । एवसति वैषम्यनैष्टण्याभ्या प्रयोजककर्तृलादीश्वरस्थापि पुण्यपापसवन्ध स्थादित्याशङ्काह—नेति । द्वाभ्यामित्यवमुत्थाप्यायमिष श्लोको माध्यक्रद्भिरीश्वरलेन कुतो न व्याख्यात इति चेत्, अतीतानन्तरश्लोकेन क्रिष्टकल्पना विनैव सगतिसभवमित्रेलेति ग्रहाण ॥ १४ ॥ नतुं य परमेश्वरैकशरणो ब्रह्मणि सन्यस्तसमस्तकर्मा यानि पुण्यपापिन करोति तानि क्र गच्छन्ति । 'ल्रिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' इत्यनेन तस्य लेपामावोक्ते । तथाच सस्य भक्तस्य पुण्य च पाप च तद-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

स्जिति किंतु जीवस्थैव स्वभावोऽविधैव कर्तृत्वादिरूपेण प्रवर्तते । अनाखिवधाकामवज्ञात्प्रवृत्तिस्वभाव जीवलोकमीश्वर कर्मैसु

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

श्चिप्तसमस्तस्त हिरियतिसहृतिप्रवन्धस्य स्वस्व मावाञ्च मनागप्यायो जातुन्विदिति न कर्शवस्थातिरिक्त कर्तृत्व किंनित् । तद्भावात्कानि कर्माणि तदसरने कस्य फल को वा कर्मफलसन्य । कर्मात्र किया। कमफलमिय च क्रियाफलमेव । तथाहि । दण्डचक्रपरिवर्तनादिकियानान्या । नच सा चटनिष्पादिता । सविदन्तर्वेतिरवात् । असाचेतन स्वतक्षः परमेश्वरएव तथातथा मातीति न तद्यातिरिक्त क्रियातरफलदिकमिति सिद्धान्त ॥ १४ ॥ अत्रएव क्रियातरफलयोरमावे विधिफलस्यापि नाद्यकृतता काचिदिस्योनाभिषायार्थान्तरेण ससारिणः प्रति तत्समर्थन

<sup>।</sup> मधुसूदनः.

# अध्यायः ५

# नाद्त्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

हीत्यादिना वक्ष्यमाणा ॥ १४ ॥ परमार्थतस्तु—नादत्ते नच गृह्वाति भक्तस्यापि कस्यचित्पापं न चैवादत्ते सुक्रतं भक्तः प्रयुक्त विभु । किमर्थ तर्हि भक्तेः पूजादिलक्षणं यागदानहोमादिक च सुकृतं प्रयुज्यत इत्याह—अञ्चानेनावृत ज्ञान विवेकविज्ञानं तेन मुद्यान्ति करोसि कारयासि भोक्ष्ये भोजयासीत्येवं मोह

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

त्याशङ्क्य सोऽपि परमार्थतो नास्यास्यविकियत्वादित्याह—परमार्थतस्ति । पूर्वार्थगतान्यक्षराणि व्याख्याया-काङ्क्षापूर्वकमुत्तरार्थमवतार्थं व्याचष्टे—किमर्थमित्यादिना ॥ १५ ॥ तर्हि सर्वेषामनाद्यज्ञानावृतज्ञानत्वाद्यामोहा-

# ३ नीलकण्ठन्याख्या ( चतुर्घरी )।

मुच्यते 'खमावस्तु प्रवर्तते' इति तत्राह—नाद्त्त इति । कस्यचित्कर्तु पापमयं नादत्ते नापि सुकृतम् । कारियतु-त्वामावात् । यतो विसुर्व्यापक । निष्किय इति यावत् । सिक्रयो ह्यन्य प्रवर्तयित तदीय पाप पुण्य वा रुमते । अय तु न तथा कितु सूर्यवत् प्रकाशत एव नतु स्वप्रकाश्याना कर्जादीना कर्मणा सबध्यते इति माव । कारियतुत्वमप्यस्य सत्तामात्रेण सूर्यवत् । यथा घटः प्रकाशते सविता प्रकाशयतीति नोदाहृतश्रुतिविरोध । कथ ति ईश्वराराधनार्थं कर्माण कुर्वन्ति तदकरणाच विभ्यतीत्याशङ्काचाह—अज्ञानेनिति । यथा हि महाराजस्य सार्वमौमसाह सर्वेश्वरो निर्वृतोऽस्थीति ज्ञानं अज्ञानेन सौषुप्तेनावृत चेत्स तत्र विविधानि परचक्रादीनि महान्ति सकटशतानि पश्यति अध्यसदनीव्याख्या।

संभवादम्थमुक्तं स्वभावस्तु प्रवर्तत इति, तत्राह—परमार्थत विमु परमेश्वर कस्यचिजीवस्य पाप सुकृत च नैवादत्ते, परमार्थतो जीवस्य कर्तृत्वाभावात्, परमेश्वरस्य च कारयितृत्वाभावात् । कथ तर्हि श्रुति स्मृतिलीकव्यवहारश्च तत्राह—अज्ञा-

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

सुप्रहार्षं भगवानादत्ते इति चेत्तत्राह—नेति । विभु परमेश्वर कस्यचित्वभक्तस्यापि पाप नादत्ते न गृह्णाति । तथा भक्ते समर्पित सुकृत पूर्णकामलाच चैवादत्ते । ननु परमार्थतो जीवस्यापीश्वराव्यतिरेकात्कर्तृलाद्यमाव ईश्वरस्य सुतरा अत किमर्थमीश्वरात्वस्य मेद प्रकरूप्य परमेश्वरे प्रजनीयोऽह तस्य भक्तस्य य पूजायागदानहोमादिलक्षण कर्मानुष्ठेयमिति बुद्धा परमेश्वरेकशरणे रन्येश्वाह कर्मे करोमि कारयामि तस्य फल मोक्ष्ये भोजयामीति बुद्धा कर्माण्यनुष्ठीयन्त इति चेत्तत्राह । अज्ञानेनावृत कर्तृलादि-विनिर्मुक्तोऽहमस्मीति विवेकज्ञानम् । वित्तष्ठोऽप्याह 'विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयस्तरुम्,' इति । पूर्वप्रसुताऽविद्या तेन जनत्वो मुद्धान्ति मोह गच्छन्ति । यथा द्युक्तिज्ञान ग्रुक्त्यज्ञानेनावृत तेन रजतमिदमिति पुरुषाणा मोहस्त्रथाहमुपासक ईश्वरार्थं कर्म करोम्यह कर्ता कारयिता भोक्ता भोजयितेस्थ मुद्धान्तीस्थ । ज्ञीन जीवेश्वरजगद्भेदश्चमाधिष्ठानमून स्वप्रकाश सिवदानन्दरूप परमार्थमिति तु लोकप्रसिद्धज्ञानपदार्थस्यागे बीजाभावमिनिप्रसाचार्थेनं व्याख्यातमिति बोध्यम् । एतेने ननु भक्ताननुगृहकृतोऽभक्तान्तिश्वर विषयम् परमेश्वर इस्त्रेवम्तत्वमात्रकामस्यत्व साह—अञ्चानेनिति । विषद्यातमिति बोध्यम् । एतेने ननु भक्ताननुगृहकृतोऽभक्तान्तिश्वर स्थानमात्रकामस्य वात्ते ज्ञानमात्रक्र एवत्ते स्थानमात्रकामस्य वात्ते ज्ञानमात्रक्र एवत्ते हिता जनत्वो जीवा मुद्धान्ति। भगवति वेषस्य मन्यन्त इस्यर्थ इति प्रत्युक्तम् । ज्ञान प्रकाशयति । ज्ञाननिर्मृतक्रस्मषा इस्रप्रामिततव्यतिरिक्तज्ञानपदार्थकल्पनानुपपत्तेश्व । यत्त्वतरे स्थानवस्त्र प्रवर्तत इति । चिचिद्यामा कस्य ज्ञानसित्तिश्वराक्तयाचारस्य । स्थतस्य लेकस्यवहारस्तत्राह—अञ्चानेनिति । अज्ञानेनाज्ञानपरिणामरूपेणान्त करणेन ज्ञान करणेन ज्ञान

## ६ श्रीघरीब्याख्या।

नियुद्धे न तु स्वयमेव कर्तृत्वादिकमुत्पादयतीत्वर्थे ॥ १४ ॥ यसादेव तसात्—नादस इति । प्रयोजकोऽपि सन्प्रमु कस्वचित्पाप सुकृत च नैवादत्ते न भजते । तत्र हेतु -विमु परिपूर्ण । आप्तकाम इलर्थं । यदि हि स्वार्थकामनया कारयेत्तिहै तथा स्वात् , नत्वेतदस्ति । आप्तकामस्यवाचिन्त्यनिजमायया तत्तत्पूवकर्मानुसारेण प्रवर्तकत्वाद् । नतु भक्ताननुगृह्वतोऽभक्तात्विगृह्वतश्च वेषम्योपछम्भात्कथमाप्तकामत्वमिस्यत आह्—अज्ञानेनेति । नियहोऽपि दण्डस्पोऽनुग्रह एवेलेवमज्ञानेन सर्वत्र समः परमेश्वर

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

कर्तुमाइ--वाइन्त इति।पापादीमि नैतरकृतामि किंतु निजेनाज्ञानेन कृतानि शृङ्कयेवामृते विषम् (") ॥ १५ ॥ अतएव--ज्ञानेनरिवति। ज्ञानेन

# ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

गच्छन्त्यविवेकिन संसारिणो जन्तवः ॥ १५ ॥ ज्ञानेनेति । ज्ञानेन तु येनाज्ञानेनावृता मुद्यान्ति जन्त-वस्तद्ज्ञान येषा जन्तूना विवेक्ज्ञानेनात्मविषयेण नाशितमात्मनो भवति तेषामादित्यवद्यथादित्यः समस्तं रूपजातमवभासयति तद्वज्ञानं द्येय च यस्तु सर्व प्रकाशयति तत्परमार्थतत्त्वम् ॥ १६ ॥

२ आन निगरिट गरया।

भावाच कुत ससारनिवृत्तिरिति तत्राह—ज्ञानेनेति । सर्वभिति पूर्णत्वमुत्र्यने, ज्ञेयस्येव वस्तुनम्तःपरमिति विशेष-णम् । तद्याचष्टे—परमार्थतत्त्वमिति ॥ १६ ॥ विटुणः विविदिप्रणा चान्तरङ्गणि विद्यापरिपाकसाधनानीत्युपिद्-३ नीळकण्डण्या (चतुधरी)।

अहो अह दीनोऽसि दु स्यसीति च मुझति तद्वदेते जन्तव स्वस्याद ब्रह्मासीति प्रमाणेन ब्रह्मभावमजानन्त ईश्वरा-दात्मान पृथद्मान्यमाना ईशात्मनो सेव्यसेवकभाग च पाण्यन्तो मुझन्ति । तथाच श्रुति 'अथ योऽन्या देवतामुपास्त-ऽन्योऽसावन्योऽहमिति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्' इति । एष क्षेवेति श्रुतिरिप भ्रान्तजनव्यवहारविषयैवेति भावः ॥ १५ ॥ तदात्मन आवरकमज्ञान येषा ज्ञानेन म्ह्यासीति प्रमाणजेन नाशित तेषा तज्ज्ञान कर्नृ आदित्यव-दादित्यो यथा कृत्स्न दृश्य प्रकाशयित तद्वत्यर प्रमार्थवस्तु प्रकाशयित । अज्ञानजानर्थनिवृत्त्यर्थ ज्ञानमेष्टव्यमिति

# ४ मधुसूदनी याख्या।

नेनावरणविश्लेपशक्तिमता मायाख्येनानृतेन तममा आर्तमाच्छादिन ज्ञान जीवेश्वरजगद्भेदभ्रमािवष्टानभून निर्लं स्वप्रकाश सिच्चनन्दरूपमद्वितीय परमार्थसत्य, तेन स्वरूपारणेन मुह्यन्ति प्रमातृप्रमेयप्रमाणकर्तृकमेकरणमोक्तृमोग्यभोगाख्यनाविव ससाररूप मोहमतिस्मस्तद्वभामरूप विश्लेप गच्छन्ति जन्तवो जननशीला ससारिणो वस्तुस्वरूपादिश्चेन । अक्र्रमोक्नृपरमानन्दाद्वितीयात्मस्वरूपादर्श्वनिवन्वनो जीवेश्वरजगद्भेदभ्रम प्रतीयमानो वर्तते मूटानाम । तस्या चावस्थाया मूढप्रस्यानुन्वादिन्यावेते श्रुतिस्मृती वास्त्वाद्वैत्वोधिवाक्यशेषभूते इति न दोप ॥ १५ ॥ ति मेवेषामनावज्ञानावृत्त्वात्कय समारिन्यत्ति स्थादत आह—तदावरणविश्लेपशक्तिमद्वावानवानिर्वाच्यमनृत्यमनवैवात्मस्त्रमज्ञानमात्माश्रयविष्यमविद्यामायादिशच्दवाच्यमात्मनो ज्ञानेन गुरूपदिष्टवेदान्तमहावाक्यजन्येन श्रवणमननिद्दिश्यासनपरिपाक्रनिर्मळान्त करणप्रतिरूपेण निर्विकत्पकसाक्षात्कारेण शोधिततत्त्वपदार्थामेदरूपशुद्धसिच्चानन्दाखण्डेकरसवस्तुमात्रविषयेण नाश्चित वादित काळत्रयेऽप्यसदेवासत्तया ज्ञानमिष्ठानचन्वन्यमात्रता प्रापित श्रुकाविव रजत श्रुक्तिज्ञानेन येषा अवणमननादिमावनसपन्नाना भगवदनुगृहीताना मुमुक्ष्णा तेपा तज्जान कर्नृ आदित्यवत्, यथादिख खोदयमात्रेणव तमो निरवशेष निर्वतेपति नतु कचित्तसह्ययमपेक्षते, तथा ब्रह्मज्ञानमपि श्रुद्धसत्त्व-परिणामलाद्यापकप्रकाशस्य खोद्यसात्रेणव सहक्रायेन्तरनिरपेक्षतया सक्रार्यमज्ञान निवर्वयपरे सखज्ञानानन्तानन्दरूपमेक-मेवाद्वितीय परमात्मतत्त्व प्रकाशयति प्रतिच्छायात्रहणमात्रेणैव कर्मनान्तरेणामित्यनक्ति । अत्राज्ञानेनान्त ज्ञानेन नाश्चते समावनाश्वरूपलात्तस्य । तस्मादहम्जो मामन्य च न जानामीत्यादिमादिमादिमादिमावरूपमेवज्ञानमिति भगवतो मतम् । विस्तसस्त्वदैतसिद्धौ दृष्ट्य । येषामिति बहुवचनेनानियमो दर्शित । तथाच श्रुति 'तयो यो देवाना प्रस्त्युध्यत स एव विस्तसस्त्रदेवति । तथाच श्रुति 'तयो यो देवाना प्रस्त्रवुध्यत स एव विस्तसस्त्रदेवतिद्वौ द्वान प्रस्त्रवेष्यत स एव

# ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

खह्रपमावृतम्। अन्योन्यतादात्म्याभ्यासविषयभाव गमितमिखर्थं। तेन कारणेन जन्तवोऽज्ञा मनुष्या मुद्यन्ति। आत्मगतलेन सुकृत-दुष्कृतादिव्यवहरन्तीखर्थं इति व्याख्यात तदुपेक्ष्यम्। मुख्यवृत्त्या सम्यक् वाक्यार्थसभने गण्यादि ग्रत्याश्रयणस्य क्रिष्ठकल्पनायाश्चा न्याप्त्यलात् ॥ १५ ॥ तर्हि सर्वेषामनादिभावरूपाज्ञानावृतज्ञानलाद्यामोहस्य निग्रत्त्यभावात्ससारिनवृत्ति कथ स्यादिति तत्राह— ज्ञानेनेति । ज्ञानेन तु गुरूपदिष्टेन शास्त्रीयेण विवेकज्ञानेन स्वपरमार्थस्वरूपविषयेण तदज्ञान कर्तृलादिविनिमुक्त व्रव्याह्मस्त्रीति परमात्माभेदास्तिलज्ञानावरक येषा सुमुक्षूणा नाशित तेषामादित्यवत् यथादित्योऽस्तिलेन भान्तमपि घटादिवस्तु तद्रतसमस्तरूपा-भानापादक तमो निवर्त्य प्रकाशयति तथा गुरूपदिष्ट ज्ञान भावनाप्रकर्षेण भानावरणमज्ञानमपि निवर्त्य तत् श्रुतिस्पृतीतिहास-६ श्रीधरीन्याख्या।

इलेवभूत ज्ञानमावृतस्। तेन हेतुना जन्तवो जीवा मुद्धन्ति । भगवित वेषम्य मायन्त इलर्थे ॥ १५ ॥ ज्ञानिनस्तु न मुद्यन्तीलाह—ज्ञानेनेति । क्षात्मनो भगवतो ज्ञानेन येषा तदैषम्योपलम्भकद्यान नाशित तज्ज्ञान तेषामज्ञान नाशियदवा तत्पर

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

त्वज्ञाने नाशिले ज्ञानस्य स्वपरप्रकाशस्य स्वत-सिद्ध यथादिसस्य तमसि नदे विनिवर्तिताया हि शङ्काया अमृतममृतकार्य स्वयमेव करोति

# तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरसाष्यम् ।

बत्पर ज्ञानं प्रकाशितं तिस्मानाता बुद्धिर्येषां ते तहुद्धयस्तद्दात्मानस्तदेव पर ब्रह्मात्मा येषां ते तदा-त्मानस्तिचिष्ठाः निष्ठामिनिवेशस्तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मण्येवावस्थानं येषां ते तिन्नष्ठास्त-त्परायणाश्च । तदेव परमयन परा गतिर्येषा भवति ते तत्परायणाः । केवलात्मरतय इत्यर्थः । येष-क्वानेन नाशितमात्मनोऽज्ञान ते गच्छन्त्येवविधा अपुनरावृत्तिमपुनर्देहसंबन्ध ज्ञाननिर्धूतकल्मषा यथो-

२ आनन्दगिरिच्याच्या ।

दिश्चरुत्तरश्चोकसापेक्षित पूरयति—यत्परमिति । तस्मिन्परमार्थतत्त्वे परिस्मिन्ब्रह्मणि बाह्य विषयमपोद्य गता प्रवृत्ता श्रवणमननिर्दिष्यासेनैरसकृदनुष्टितैर्जुद्धि साक्षात्कारलक्षणा येषा ते तथेति प्रथमविशेषण विभजते—तिस्मिन्निति । तिर्दि बोद्धा जीवो बोद्ध्य बहोति जीवब्रह्मभेद्राभ्युपगमो नेस्याह —तदात्मान इति । किष्पत बोद्ध्यद्यस्य बस्तुतस्तु न भेदोऽस्तीस्यङ्गीकृत्य व्याचष्टे—तदेवेति । ननु देहाद्वात्माभिमानमपनीय ब्रह्मण्येवाहमस्भीत्यवस्थान तत्त्वनुष्ठीयमानकमेप्रतिबन्धान्न सिष्यतीत्याशक्क्य विशेषणान्तरमाद्ये—तिन्नेष्ठा इति । तत्र निष्ठाग्रब्दार्थं दर्शय निवविश्वतमर्थमाह—निष्ठित्यादिना । तथापि पुरुषार्थान्तरापेक्षाप्रतिबन्धात्कथ यथोक्ते ब्रह्मण्येवावस्थान सेद्ध्य पारयति तत्राह—तत्परायणाश्चेति । यथोक्तानामधिकारिणा परमपुरुषार्थस्योक्तब्रह्मानिरेकान्नान्यत्रासिक्तिरित तात्पर्यार्थमाह—केवलेति । ननु यथोक्तविशेषणवतां वर्तमानदेहपातेऽपि देहान्तरपरिप्रहृत्यप्रतया कृतो यथोक्ते ब्रह्मण्यवस्थानमास्थातु शक्यते तत्राह—ते गच्छन्तिति । सित सक्षारकारणे द्वरितादौ ससारप्रसरस्य दुर्वारत्वान्ना-

३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)। भाव ॥ १६ ॥ तद्वुद्धय इति । यत् पर ब्रह्म प्रशान्त तत्रैव बुद्धिरस्ति ब्रह्मिति निश्चयो येषामापातत श्रुत्यर्थ-विदा ते तद्बुद्धय, तदेत आत्मा प्रत्यक्तत्त्व येषा श्रवणमननात्मकविचारेण प्रमाणप्रमेयगतासभावनाविहीनाना ते तदात्मान, तत्रैय निष्ठा विजातीयवृत्त्यनन्तरितसजातीयवृत्तिप्रवाहो येषा देहादावनात्मन्यात्मधीरूपविपरीतभावनार-

हिताना ते तन्निष्ठा., तदेव परमयनमज्ञानरूपोपाधिनिरासेन प्राप्य येषामखण्डानन्द्ममाना ते तत्परायणा , अपनरा-

४ मधुसूद्तीव्यारया।

तदमवत्तथपांणा तथा मनुष्याणा तदिदमण्येतिहैं य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति स इद सर्व भवति' इलादिर्यद्विषय यदाश्यमज्ञान विद्विषयतदाश्रयप्रमाणज्ञानात्तिच्चितिति न्यायप्राप्तिनयम दर्शयति। तत्राज्ञानगतमावरण द्विविधम् । एक सतोऽप्यमत्त्वापादक अन्यत्तु भासतोऽप्यमानापादकम् । तत्राच्य परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानमात्राज्ञिवर्तते । अनुमितेऽपि वह्वयादौ पर्वते वृद्धिनीस्तीखादिश्रमादर्शनात् । तथा 'सल्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मास्ति' इति वाक्यात्परोक्षनिश्चयेऽपि ब्रह्म नास्तीति श्रमो निवर्तत एव । अस्त्येव ब्रह्म किन्तु मम न भातीत्येय श्रमजनक द्वितीयममानावरण साक्षात्कारादेव निवर्तते । स च साक्षात्कारो वेदान्तवाक्येनैव जन्यते निर्विकल्पक इलायद्वैतिख्वावनुस्थयम् ॥ १६ ॥ ज्ञानेन परमात्मतत्त्वप्रकाशे सति—तस्मिञ्ज्ञानप्रकाशिते परमात्मतत्त्वे सिष्ट्वानन्दधन एव बाह्यसर्वविषयपरिल्यागेन साधनपरिपाकात्पर्यविता बुद्धिरन्त करणगृत्ति साक्षात्कारलक्षणा येषां ते तद्बद्धय । सर्वदा निर्वीजसमाविभाज इल्पर्थ । तिर्के बोद्धारो जीवा बोद्धव्य ब्रह्मतत्त्वमिति बोद्धवोद्धव्यलक्षणभेदोऽस्ति, नेत्याह—तदात्मान , तदेव परं ब्रह्म आत्मा येषा ते तथा । बोद्धवोद्धव्यमावो हि मायाविज्ञिम्मतो न वास्तवाभेदविरोधीति भाव । नमु तदात्मान इति विशेषण व्यर्थ, अविद्वद्धावर्तक हि विद्वद्विशेषणम् । अज्ञा अपि हि वस्तुगस्या तदात्मान इति कथ तद्यावृत्तिरिति चेत् । न । इतरात्मलव्यावृत्तौ तात्पर्यात् । अज्ञा हि अनात्मभूते देहादावात्मामिमानिन इति न तदात्मान इति व्यपदिश्यन्ते । विज्ञास्तु निग्रत्तदेहाद्यमिमाना इति विरोधिनिग्रत्या ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

पुराणादौ प्रसिद्ध पर परमार्थतत्त्व प्रकाशयति सिचदानन्दानन्तात्मक ब्रह्माहमस्मीति साक्षाद्यक्तीकरोतीखर्थ ॥ १६॥ तत्परमार्थ-तत्त्व ज्ञानप्रकाशित तस्मिन्गता बुद्धिर्येषा ते । नतु ते किं तस्माद्यतिरिक्ता नेखाह । तदेव परब्रह्मात्मा खरूप येषा ते । तत्र हेतुसाह । यतस्तस्मिन्ब्रह्मणि निष्ठा निर्दिभ्यासनात्मकोऽभिनिवेशो येषा ते । तत्रापि हेतुसाह । यतस्तदेव परमयन परा गतिर्येषां

द श्रीधरीव्याख्या।

परिपूर्णमीश्वरस्तरूप प्रकाशयति । यथा आदित्यस्तमो निरस्य समस्त वस्तुजात प्रकाशयति तद्रत् ॥ १६ ॥ एवभूतेश्वरोपासनाफळ-माद्य-तद्वुद्धय इति । तसिन्नेव बुद्धिनिश्चयात्मिका येषाम्, तसिन्नेवात्मा मनो येषाम्, तसिन्नेव निष्ठा तात्पर्य येषाम्, तदेव

७ अभिनवगुप्ताचार्यध्याख्या ।

॥ १६ ॥ एतम् तहतनुद्धिमनसा लक्तान्यव्यापाराणा घटत इत्याशय प्रकटयितुमाह—तहुद्ध्य इति । अत्रैतद्धिकम् । 'सरन्तोऽि

# विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

केन श्वानेन निर्भूतो नाहित करमणः पापादिससार कारणदोषो येषा ते श्वानिर्भूनकरमणा यतय इत्यर्थः ॥ १७ ॥ येषा श्वानेन नाहितमात्मनोऽश्वान ते पण्डिता कय तत्व पश्यन्तीत्युच्यते— विद्यति । विद्याविनयसपन्ने विद्या च विनयश्च विद्याविनयौ विनय उपरामस्ताभ्या विद्याविनयाभ्या संपन्नो विद्याविनयसपन्नो विद्यान्विनीतंश्च यो ब्राह्मणस्तिस्निन्नाह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनो विद्याविनयसपन्न उत्तमसस्कारवित ब्राह्मणे सात्त्विके मध्यमाया च

२ आन दगिरिज्याख्या ।

पुनरावृत्तिसिद्धिरित्याशङ्काह—ज्ञानेति । उक्तविशेषसप्तया दार्शेतफलशालित्वमाश्रमान्तरेष्वसभावितमिति मन्वानो विशिनष्टि—यतय इति ॥ १७ ॥ यदपुनरावृत्तिसाधन तत्त्वज्ञान तदेव प्रश्नद्वारेण विवृणोति—येषामित्यादिना । विद्या वेदार्थविज्ञानमित्यङ्गीकृत्य विनय व्याचष्टे—विनय इति । उपशमो निरहकारत्वमनौद्धत्यम् । पदार्थमेवमुक्तवा वाक्यार्थं दर्शयति—विद्यानिति । गवीत्याद्यन् वाक्यार्थं कथयति—विद्याति । हस्त्यादौ पण्डिता समदिशेन इत्युत्तरत्र सबन्ध । तत्र तत्र प्राणिभेदेषु तत्तद्वुणैत्तत्तिमित्तसस्कारेश्च सस्पृष्टत्वसभवात्र ब्रह्मण समत्विमित्या- ३ भीलकण्डव्यारया (चतुर्धरी)।

तदातमान इति व्यपदिरयन्त इति युक्त विशेषणम् । ननु कर्मानुष्ठानविश्लेपे सति कथ देहाद्यभिमाननिवृत्तिरिति तत्राह—तिष्ठष्ठा तिस्मिन्नेव ब्रह्मणि सर्वकर्मानुष्ठानविश्लेपनिवृत्त्या निष्ठा स्थितिर्येषा ते तिष्ठिष्ठा । सर्वकर्मस्यासेन तदेकविचारपरा इखर्थ । फलरागे सित कथ तत्सावनभूतकर्मत्याग इति तत्राह—तत्परायणा । तदेव परमयन प्राप्तव्य येषा ते तत्परायणा । सर्वतो विरक्ता इखर्थ । अत्र तद्बुद्धय इखनेन साक्षात्कार उक्त । तदात्मान इखनात्माभिमानरूपविपरीतभावनानिवृत्तिफलको निदिष्यासनपरिपाक । तिष्ठाष्ठा इखनेन सर्वकर्मसन्यासपूर्वक प्रमाणप्रमेयगतासभावनानिवृत्तिफलको वेदान्तिचार अवणमननपरिपाकरूप । तत्परायणा इखनेन वैराग्यप्रकर्ष इत्युत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वहेतुल द्रष्टव्यम् । उक्तविशेषणा यतयो गच्छन्त्यपुनरावृत्ति पुनर्देहसबन्धाभावरूपा मुक्तिं प्राप्नुवन्ति । सक्तनमुक्तानामपि पुनर्देहसबन्ध कृतो न स्थादिति तत्राह—ज्ञाननिवृत्तकत्मषा ज्ञानेन निर्धृत समूलमुन्मूलित पुनर्देहसबन्धकारण कल्मष पुण्यपापात्मक कर्म येषा ते तथा । ज्ञानेनानायज्ञान-विश्वत्या तत्कार्यकर्मक्षये तन्मूलक पुनर्देहप्रहण कथ भवेदिति भाव ॥ १७ ॥ देहपाताद्ध्यं विदेहकैवल्यरूप ज्ञानफलमुक्ला प्रारब्धकर्मविशात्सखपि देहे जीवनमुक्तिस्य तत्फलमाह—विद्या वेदार्थपरिज्ञान ब्रह्मविद्या वा, विनयो निरहकारलम्, अनौ-

ते तदेव परा गतिं बुद्धा इहामुत्रार्थभोगे विरज्य तच्छ्वणतन्मननैकपरलेन तत्परायणा इत्यर्थ । एवभूता अपुनरावृत्तिं मोक्ष गच्छिन्त । यतो ज्ञानेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण नितरा मूलोच्छेदेन वृतो नाशित कल्मष पुनरावृत्तिकारणीभूतो येषा ते ॥ १० ॥ येषा ज्ञानेन नाशितमात्मनोऽज्ञान ते पण्डिता मोक्षगामिन कथमात्मतत्त्व पश्यन्तीति तत्राह—विद्यति । विद्या आत्मबोध विनय उपशम औद्धत्याद्यभाव । दैन्यवारणाय विद्यापदमौद्धत्यादिवारणाय विनयपद ताभ्या सपन्ने युक्ते उत्तमसस्कारवित सात्तिके ब्राह्मणे, मध्यमाया राजस्या गवि सस्काररिताया, अधमे केवलतामसे हस्तिनि गजे, छुनि सारमेये, श्वपाके चाण्डाले । तामसाना बहुनामुपादान तु सात्तिवकराजसापेक्षया तेषा बाहुल्यस्चनार्थम् । सम सत्त्वादिगुणैस्तज्जन्यसस्कारैश्वासपृष्टमेकमविकिय गङ्गा- जले तडागोदके मूत्रादाविच्छिन्नात्राशिमव ब्रह्म दृष्ट शील येषा ते पण्डिता समदिशन इत्यर्थ । यत्तु ननु ज्ञानसन्याससपन्नाना- मेव जीवे कोऽयमतिश्चयो यत्परैक्य नाम । निह मनुष्याणा लोके उत्तममध्यमतया व्यविहयमाणाना पद्मता वा ताद्दशाना न जीवोऽस्ति सन्वा न परैक्य प्रतिपद्यते । इत्याशक्काह—विद्यति । अत्र गवि हस्तिनि श्वनीति गोलादिजात्याधारपिण्डरूपोपाधी-

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

परमयनमाश्रयो येषाम्, ततश्च तत्प्रसांदलक्येनात्मक्वानेन निध्त निरस्त कल्मष येथा तेऽपुनरावृत्तिं मुक्तिं यान्ति ॥ १७ ॥ कीदृशास्ते क्वानिनो येऽपुनरावृत्तिं गच्छ तीलपेक्षायामाह्—विद्याविनयसपन्न इति । विषमेष्विप सम महौव द्रष्टु शील येषा ते । पण्डिता

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मुहुस्त्वेतस्सृशन्तोऽपि स्वकर्मणि । सक्ता अपि न सज्जन्ति पङ्के रिवकरा इव' इति ॥ १७ ॥ यत एव स्वमावस्तु प्रवर्तते इति । अतो ध्वस्ता-ज्ञानानामित्यस्थितिरित्याह्—विद्येति । तथा तेषा योगिना ब्राह्मणेऽनीदशी बुद्धिरस्य ग्रुश्रूपादिनाह् पुण्यवान्भविष्यामीत्यादि । गवि न भ ० गी० ३४

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

राजस्या गवि संस्कारहीनायामत्यन्तमेव केवलतामसे हस्त्यादौ च सत्त्वादिगुणैस्तज्जेश्च संस्कारेस्तथा राजसैस्तथा तामसैश्च सस्कारेरत्यन्तमेवास्पृष्ट सममेकमविकिय ब्रह्म द्रष्ट शील येषा ते पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ नन्वभोज्यात्रास्ते दोषवन्तः 'समासमाभ्या विषमसमे पूजातः' इति स्मृतेर्न ते

#### २ आनन्द्रगिरिज्याख्या ।

शक्काह—सर्गदीति । वजेश्रेत्यत्र तच्छब्देन सन्तमेव गृद्धते। सान्तिकसस्कारेरिव राजससस्कारेरिप सर्वथैवासस्पृष्ट ब्रह्मत्याह—तथेति । राजसेरिव तामसेरिप सस्कारेब्रह्मात्यन्तमेवास्पृष्टमित्याह—तथा तामसेरिति । ब्रह्मणोऽद्वि-तीयत्व कृटस्थत्वमसङ्गत्व चोक्तेऽर्थे हेतुरिति मत्वा समशब्दार्थमाह—समिति । समद्गित्वमेव पाण्डित्य तद्धाः च्छे—ब्रह्मति ॥ १८ ॥ सान्त्विकेषु राजसेषु तामसेषु च सत्वेषु समस्वदर्शनमनुष्वितमिति शक्कते—निविति । सर्वत्र समद्गिनस्वच्छब्देन पराम्हर्यन्ते । तेषा दोषवन्त्वादमोज्यान्नत्वमित्यत्र प्रमाणमाह—समासमाभ्यामिति । समानामध्ययनादिभि । समानधर्मकाणा वस्त्राटकारादिपूज्या विषमे प्रतिपत्तिविशेषे कियमाणे सत्यसमाना चास-मानधर्मकाणा कस्यचिदेकचेदत्वमपरस्य द्विवेदत्वमित्यादिधर्मवता प्रागुक्ततया पूज्या समे प्रतिपत्तिविशेषे पूजयिता पुरुपविशेष ज्ञात्वा प्रतिपत्तिमकुर्वन्धनाद्धर्माच हीयते तेन सान्त्विके राजसतामसयोश्च समदुद्धि कुर्वन्प्रत्यवैतीत्यर्थे । उत्तरत्वेनोत्तरश्चोकमवतारयति—न ते दोषवन्त इति । स्मृत्यवष्टम्भेन सर्वसन्तेषु समत्वद्शिना दोषवन्तमुक्त कथ नास्तीति प्रतिज्ञामात्रेण सिध्यतीति शक्कते—कथिमिति । स्मृतेर्गतिसग्ने वदिष्वित्रदेशित्य समत्वद्शिना विश्वद्यति—

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

शील येषा ते समदर्शिन । यथोक्तम् 'अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यशपश्चकम् । आद्य त्रबारूप जगद्र्प् ततो द्वयम् ॥'इति । चराचर जगद्रबाद्ध्ये पश्यन्तीत्यर्थ ॥ १८ ॥ ननु 'समासमाभ्या विषमसमे पूजात 'इति तुल्य-श्रुतशीलाय ब्राह्मणद्वयाय विषमा पूजा प्रयुक्तवत , तथा अतुत्यश्रुतशीलाय ब्राह्मणद्वयाय समा पूजा प्रयुक्तवतश्चाऽ-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

द्धृत्यमिति यावत् । ताभ्या सपन्ने ब्रह्मविदि विनीते च ब्राह्मणे सात्त्विके सर्वोत्तमे । तथा गवि सस्कारहीनाया राजस्या मध्यमायाम् । तथा हिन्तिनि ग्रुनि श्वपाके चात्यन्ततामसे सर्वा वमेऽपि सत्त्वादिगुणैस्त क्रैश्च सस्कारैरस्पृष्टमेन सम ब्रह्म द्रष्टु शीलं
येषा ते समदिशन , पण्डिता ज्ञानिन । यथा गङ्गातोये तडागे सुराया मूत्रे वा प्रतिबिम्बितस्यादित्यस्य न तहुणदोषसवन्धस्तया
ब्रह्मणोऽपि चिदामासद्वारा प्रतिबिम्बितस्य नोपाधिगतगुणदोषसवन्य इति प्रतिसदधाना सर्वत्र समदृष्ट्येव रागद्वेषराहित्येन
परमानन्दस्कृत्यो जीवनमुक्तिमनुभवन्तीत्यर्थं ॥ १८ ॥ ननु सात्त्विकराजसतामसेषु स्वभावविषमेषु प्राणिषु समलदर्शन
वर्मशास्त्रनिषद्धम् । तथाच 'तस्याजमभोज्यम्' इ युपकम्य गौतम स्मरति 'समासमाभ्या विषमसमे पूजात ' इति ।
समासमाभ्यामिति चतुयाद्विवचनम् । विषमसमे इति द्वन्द्वैकवद्भावेन सप्तम्येकवचनम् । चतुर्वेदपारगाणामत्यन्तसदाचाराणा
याद्दशो बस्नालकारिद्धमा स्वाचराय विषमे तदपेक्षया न्यूने
प्जाप्रकारे कृते, तथाप्यवेदाना हीनाचाराणा याद्दशो हीनसाधन पूजाप्रकार कियते ताद्दशयेवासमाय पूर्वोक्तवेदपारगसदाचारब्राह्मणापेक्षया हीनाय ताद्दशहीनपूजाविके मुख्यपूजासमे पूजाप्रकारे कृते, उत्तमस्य हीनतया हीनस्योत्तमतया पूजातो
हेतोस्तस्य पूजियतुरक्तमभोज्य भवतीस्यर्थं । पूजियता प्रतिपत्तिवशेषमकुर्वन्धनाद्धर्माच हीयत इति च दोषान्तरम् । यद्यपि
भ भाष्योत्कर्षदीषिका ।

नासुत्तममध्यमावमानासुक्तलान्मानुषपिण्डानामप्यात्मोपाधीनामेव विवेको होय । ब्राह्मणस्योत्तमस्य पृथगिभ वानात् । विद्यासप्ञावन्वविद्यो क्षित्रयवैदयपिण्डो । विनयसप्रब्रह्मवर्णिकसेवामात्रधमेक ग्रुद्धपिण्ड । पिण्डससुदायाभिप्राय चैकवचनम् । तथोत्तमो ब्राह्मण क्षित्रयवैदयौ मध्यमो तत किचिन्निकृष्ट ग्रुद्ध सर्वयाधम श्वपाक । एतेषु मानुषपग्रत्तममध्यमाधमेषु पिण्डेष्वात्मोपाधिषु सत्खप्यन्तुपहित सर्वत्राविद्योषलात् सम ब्रह्मैव तत्रतत्र प्रविष्ट पण्डिता पर्यन्ति नलात्मानमेव ब्रह्मात्मक पर्यन्तीत्थर्थ इतीतरे व्याचल्यु ।
तन्मन्दम् । सर्वभूतात्मभूतब्रह्मदर्शिन इत्येतावतेवोक्तार्थे सिद्धेद्रमूलोक्तानासुपाविभेदाना क्षिष्टकल्पनया प्रदर्शिताना समपदस्य च
वैयर्थप्रसङ्गात् ॥१८॥ ननु सात्त्वकादिषु समलदर्शनमनुचित 'समासमाभ्या विषमसमे पूजात ' इति तस्याचमभोज्यमित्युपकम्य
स्मृत्या समद्शिनोदमोज्यान्नलप्रतिपादनात् समानामध्ययनादिभिस्तुल्यधर्मवता वस्नालकारस्वादिदानपूर्वके विषमे पूजाविद्योष

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

धानिन इत्यर्थ । तत्र विद्याविनयाभ्या युक्ते ब्राह्मणे च धुनो य पचित तस्मिन्धपाके चेति कर्मणा वैषम्यम् । गवि इस्तिनि शुनि चेति जातितो वैषम्य दिशितम् ॥ १८ ॥ ननु विषमेषु समदर्शन निषिद्ध कुर्वन्तोऽपि कथ ते पण्डिता । यथाह गौतम 'समास-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

पाननीयमिलादि । इस्तिनि नार्थोदिधी । श्रुनि नापवित्रापकारितादिनिश्चय । श्रुपाके च न पापापवित्रादिधिषणा । अतएक सम पश्य-

# इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तसाद्वह्मणि ते स्थिताः॥ १९॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

दोषवन्तः। कथम्—इहैव जीवद्भिरेव तै समद्शिम पण्डितैर्जितो वशीकृत सर्गो जन्म येषा साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थित निश्चलीभृत मनोऽन्त करण निर्दोषम । यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मृद्धैस्तदोषैदौषवदिव विभाव्यते तथापि तद्दोषैरसस्पृष्टमिति निदोषं दोषवार्जित, हि यसान्नापि खगुणमेदभिन्न निर्गुणत्वाभैतन्यस्य। वक्ष्यति च भगवानिच्छादीना क्षेत्रधर्मत्वमनादित्वा निर्मुणत्वादिति च। नाष्यन्त्या विशेषा आत्मनो भेदका सन्ति प्रतिशरीर तेषा सन्ते प्रमाणानुपपत्ते-रतः समं ब्रह्मैक च। यसाद्वस्ययेव ते स्थितास्तसात्र दोषगन्धमात्रमपि तानस्पृशति देहादिसधाता-

२ आनन्दगिरिब्यारया ।

भोज्यान्नत्व गौतमेन सर्यते तत्कथ ब्राह्मणचण्डालयो समद्शित्व युक्तमित्याशङ्कयाह—इहैंबेति। येषा मन सर्वभू-तेषु साम्ये ब्रह्मभावे स्थित निश्चल तैरिहैव जीवद्भिरेव सर्गो जन्म जितो वशीकृत । हि यसान्निर्दोष सम सर्वत्राविषम ४ मध्यवनीव्याख्या।

यतीना निष्परिग्रहाणा पाकाभावाद्धनाभावाचाभोज्याञ्चल वनहीनल च खतएव विद्यते तथापि वर्महानिदेशि भवलेव । अभोज्याञ्चल चाञ्चिलेन पाणोत्पत्युपलक्षणम् । तपोवनाना च तपएव धनमिति तद्धानिरिप दृषण भवलेवेति कथ समदिशेन पण्डिता जीवनसुक्ता इति प्राप्ते परिहरति—तै समदिशिभ पण्डितौरिहैव जीवनदशायामेव जितोऽतिकान्त सर्ग सज्यत इति व्युत्पत्त्या द्वैतप्रपञ्च । देहपातादृष्वमितव्य इति किमु वक्तव्यम् । के । येषा साम्ये सर्वभूतेषु विषमेष्वपि वर्तमानस्य ब्रह्मण समभावे स्थित निश्चल मन । हि यस्माचिदेशि सम सर्वविकारश्चन्य कूटस्थनित्यमेक च ब्रह्म तस्माक्ते समदिशिनो ब्रह्मण्येव स्थिता । अय भाव —दुष्टल हि द्वेधा भवति अदुष्टस्थापि दुष्टसवन्वात्स्वतो दुष्टलाद्वा । यथा ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

कियमाणे सित असमाना च कस्यचित् द्विवेदाध्ययनमपरस्थैकवेदाध्ययनमिलेवमध्ययनादिभिरतुल्यधर्मवता प्रागुक्ते समे पूर्जाविशेष तस्या पूजातो हेतो पूजियता पुरुषविशेष ज्ञाला पूजिविशेषमकुर्वज्ञभोज्याचो भवित वनाद्वमीच हीयत इति स्पृतेर्थ । तथाच सर्वसत्त्वेषु समलदिशन दोषवत्त्वमिलाशङ्काया कार्यकरणस्यातात्मदर्शनाभिमानवत्कर्भठविषया तु गौतमस्पृति । पूजात इति पूजाविषयलेन विशेषणात् । इद तु यः सर्वकर्मसन्यासी निष्परियह पाकानधिकारी अभोज्याचो धनहीनो वमीदिवत्तजलाक्रिले तत्त्ववित् तद्विषयमिति विषयमेदेनाविरोधमिभेप्रेलोत्तरमाह—इहेति । इहैव जीवद्भिरेव तैर्जितो वशीकृत अतिकान्तो जन्मादिलक्षण ससार । कैरिलपेक्षायामाह । येषा सर्वसत्त्वेषु ब्रह्मण समभावे स्थित स्थिरीभूत मनोऽन्त करणम् । हि यस्मान्मन 
६ श्रीधरीन्याक्या ।

माभ्या विषमसमे पूजात ' इति । अस्यार्थ -समाय पूजाया विषमे प्रकारे कृते सति, विषमाय च समे प्रकारे कृते सति स पूजन इह छोकात्परहोकाच हीयत इति । तत्राह—इहैवेति । इहैव जीवद्भिरेव ते सज्यन इति सर्ग ससारो जितो निरस्त । के । येषा मन

७ अभिनवगुप्ताचायन्याख्या ।

न्तीति नतु व्यवहरन्तीति । तदुक्त 'चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् । अतश्च तन्मय सर्वे भावयन्भवभिज्ञन ॥' अत्रापि भावयन

# न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वह्मणि स्थितः ॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

त्मदर्शनाभिमानाभावात् । देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमानवद्विषयं तु तत्स्त्रं 'समासमाम्यां विषमसमे पूजात' इति पूजाविषयत्वविशेषणात्। दृश्यते हि ब्रह्मवित्षडङ्गविचतुर्वेदविदिति पूजा-दानादौ गुणविशेषसंबन्धः कारण ब्रह्म तु सर्वेगुणदोषसबन्धवर्जितमित्यतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम् । कर्मिविषय च समासमाभ्यामित्यादीद तु सर्वेकर्मसंनयासिविषयं प्रस्तुत सर्वेकर्माणि मन-सेत्यारभ्यायपरिसमाप्तेः॥ १९॥ यसान्निदांषं सम ब्रह्मात्मा तस्मात्—न प्रहृष्येन्न हर्षे कुर्योत्प्रिय-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सर्वकर्माणीत्यारभ्य तत्र तत्र सर्वकर्मसन्यासाभिधानासद्विषयमिद् समत्वदर्शन गम्यते तत्र तिन्नरहकारे निरवकाश सूत्रमित्यर्थ ॥ १९ ॥ निन्वष्टानिष्टप्राप्तिभ्या हर्षविषादो विद्वानिष कुर्वत्निदोषे ब्रह्मणि कथ स्थिति छमेतेत्याशङ्क्षाका द्वित पूरयञ्जसरश्लोकमुत्थापयति—यस्मादिति । आत्मज्ञाननिष्ठावतो विदुषो हर्षविषादनिमित्ताभावान ताबुषि तावित्याह—स्थिरवद्धिरिति । ननु हर्षविषादनिमित्तत्व प्रियाप्रिययो सिद्धमिति कथ तत्प्राध्या हर्षोद्वेगौ न

३ नीलकण्डन्याक्या ( चतुर्घरी )।

श्रिक्षास्ति यथा हिरण्मययोर्देवतातत्पीठयो खर्णदक्साम्य पश्यति पूजकस्तु आकारदक्तारतम्य पश्यति तद्वत् । पूजास्मृतिर्आन्तिकृततारतम्यविषया । साम्यदृष्टिस्तु तत्त्वविषयेति भाव । यसादेव ते साम्य पश्यन्ति तसाद्रह्मण्य-खण्डैकरसे ते द्रद्यार स्थिता एकीभावेन समाप्ति गताः ॥ १९॥ न प्रहृष्येदिति । यसान्निर्दोष सम ब्रह्म तसात् ४ मध्यस्वनीव्याख्या ।

गन्नोदकस्य मूत्रगर्तपातात्, खतएव वा यथा मूत्रादे । तत्र दोषवत्स श्वपाकादिषु स्थित तद्दोषेर्दुब्यति ब्रह्मिति मृहैर्विभाव्य मानमिप सर्वदोषासस्प्रभेव ब्रह्म व्योमवदसङ्गलात् । 'असङ्गो ह्यय पुरुष ', 'स्यो यथा सर्वलोकस्य चर्छ्यते लिप्यते नाक्षुष्मेन बाह्यदोषे । एकस्तया सर्वभूतान्तरातमा न लिप्यते लोकदु खेन बाह्य 'इति श्रुते । नापि कामादिधमेवत्तया स्वतएव कद्धिक्षं कामादेरन्त करणधर्मलस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धलात् । तस्मान्निदीषब्रह्मस्या यतयो जीवनमुक्ता अभोज्यानादिदोषदुष्टाश्चिति व्याह्तम् । स्मृतिस्लिवद्वद्वृहस्थविषयेव 'तस्यान्यमभोज्यम्' इत्युपक्रमात्, पूजात इति मध्ये निर्देशात्, 'धनाद्धमीन्य हीयते' इत्युपक्रग्राच्चिति द्रष्टव्यम् ॥ १९ ॥ यस्मान्निदीष सम ब्रह्म तस्मात्तद्व्यपात्मान साक्षात्कुर्वन्—'द्र खेष्वतुद्विममना सुखेषु विगतस्पृद्ध ' इत्यत्र व्याख्यात पूर्वार्धम् । जीवनमुक्ताना खाभाविक चरितमेव मुमुश्चिमे अयक्षपूर्वकमनुष्ठेयमिति वदितु लिङ्प्रखयौ । अदितीयात्मदर्शनमेव विवृणोति—स्थिरबुद्धि स्थिरा निश्चला सन्यासपूर्वकवेदान्तवाक्यविचारपरिपाकेन सर्वसंशयश्चर्यलेन निर्विचिकित्सा निश्चिता ब्रह्मान्व बुद्धिर्थस्य स तथा । लब्धश्वणमननफल इति यावत् । एतादशस्य सर्वासमावनाश्चर्यकेपि विपरीतभावनाप्रविबन्धात्मान्ति । निर्वध्यासनमाह—असमूढ निर्वध्यासनस्य विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययत्रवाहस्य परिपाकेन ५ सम्बोक्षक्षेदीपिका ।

स्थितिविषयो ब्रह्म निर्दोष दोषवत्सु चाण्डालादिषु स्थितमप्याकाशवत्तद्दोषैरस्पृष्टमतएव समं सदैव सर्वत्रैकरूपम् । तसादैतादद्दे ब्रह्मणि ते पण्डिता स्थिता अतो न दोषगन्धमात्रमपि तान्स्पृश्वतीत्थर्थ ॥ १९ ॥ समे निर्दोषे ब्रह्मणि स्थितो जीवन्मुक्तिसुखार्थं कीदश स्थादित्याकाङ्क्षायामाह-नेति । स्थिरा सशयवर्जिता सर्वभृतेष्वेक समो निर्दोष आत्मेति बुद्धिर्थस्य । यतोऽसंमृद्ध संशयमूळ-६ श्रीषरीव्याख्या ।

साम्ये समत्वे स्थितम् । तत्र हेतु —हि यसात् ब्रह्म सम निर्दोष च तसात्ते समदर्शिनो ब्रह्मण्येव स्थिता । ब्रह्मभाव प्राप्ता इत्यर्थ । गौतमोक्तस्तु दोषो ब्रह्मभावप्राप्ते पूचमेव । पूजात इति पूजकावस्थाश्रवणात् ॥ १९ ॥ ब्रह्मप्राप्तस्य ठक्षणमाह्—नेति । यो ब्रह्मवि-७ अभिनवगुप्ता वार्यव्याक्या ।

क्रिति ज्ञानस्वैषेय घारोक्ता ॥ १८ ॥ १९ ॥ तस्य चेत्य सभावनेत्याह्—न प्रहृष्येदिति । एतस्य समदर्शितः इाद्युमित्रादिविभागेऽपि अवन

# बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्रुते॥ २१॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

मिष्टं प्राप्य लब्ध्वा नोहिजेत्प्राप्यैव चाप्रियमनिष्टं लब्ध्वा । देहमात्रात्मद्शिनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती हर्षविषादस्थाने न केवलात्मद्शिनस्तस्य प्रियाप्रियप्राध्यसंभवात् । किंच सर्वभूतेष्वेकः समो निर्दोष आत्मेति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिर्यस्य स स्थिरबुद्धिरसंमूदः संमोहवर्जितश्च स्याद्यथोक्तब्रह्मविद्र-स्रणि स्थितोऽकर्मकृत्सर्वकर्मसन्यासीत्यर्थे ॥ २०॥ किंच ब्रह्मणि स्थितो बाह्यस्पर्शेषु बाह्याश्च ते

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

कतिव्याविति नियुज्यते तन्नाह—देहेति । विदुषोऽपि प्रियाप्रियप्राप्तिसामध्याँदेव हर्षविषादौ दुर्वारावित्याशक्काह— न केवलेति । अद्वितीयास्मदर्शनशीलस्य व्यतिरिक्तप्रियाप्रियप्राप्त्ययोगान्न सन्निमित्तौ हर्षविषादावित्यर्थ । इत्यपि विदुषो हर्षविषादावसभावितावित्याह—किंचेति । निर्देषे ब्रह्मणि प्रागुक्ते दृढपतिपत्ति समोहेन हर्षादिहेतुना रहितो यथोक्ते सर्वदोषरिहते ब्रह्मण्यहमस्पिति विद्यावानशेषदोषद्भन्ये तस्मिन्नेव ब्रह्मणि स्थितस्तदनुरोधात्कर्माण्यसृष्य-माणो नैव हर्षविषादभागी भवितुमलमित्यर्थ ॥ २०॥ शब्दादिविषयप्रीतिप्रतिबन्धान्न कस्यविद्रि ब्रह्मणि स्थिति सिध्येदित्याशक्काह—किंचेति । न केवल पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मणि स्थितो हर्षविषादरित किंतु विधान्तरेणापीत्यर्थ । यावद्यावद्विषयेषु रागरूपमावरण निवतंते तावत्तावदात्मस्वरूपसुखमित्यक्त भवतीत्याह—बाह्येति । न केवलम-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुषरी)।

प्रिय पुत्रादिं प्राप्य न प्रहृष्येत् । अप्रिय शत्रु दु खद् प्राप्य नोद्विजेत् । बुद्धस्थितिरखुद्धेनानुष्ठेयेति शापियतुम्भयत्र लिड्पयोग । स्थिरबुद्धि प्रत्यगद्वैते श्रुतियुक्तिभ्या स्थिरीकृतप्रज्ञ । असमूढो ध्यानजसाक्षात्कारेण निर्गतमोह । अत-एव ब्रह्मविद्वस्नमावस्य लब्धा । ब्रह्मभाव गत इत्यर्थ । ब्रह्मण्येव प्रत्यगद्वये ब्युत्थानावस्थायामि स्थित । सर्व ब्रह्मे-स्येव पश्यिक्तत्यर्थ ॥ २०॥ नन्वननुभृतात्मसुखेप्सया प्रसिद्ध बाह्य सुखं त्यक्तमशक्यमतो न प्रहृष्येदित्यसगतमत आह्—बाह्योति । बहिभवाः बाह्याः स्पर्शा विषयेन्द्रियसबन्धास्तेषु असक्तात्माऽनासक्तवित्तः सन्नात्मिन प्रत्यगद्वया-

### ४ सधुसूद्रनीव्याख्या ।

विपरीतमावनाख्यसमोहरहित, तत सर्वप्रतिबन्धापगमाइद्मविद्रद्मासाक्षात्कारवान्, ततश्च समाधिपरिपाकेन निर्देषि समे ब्रह्मण्येन स्थितो नान्यत्रेति ब्रह्मणि स्थितो जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ । एतादृशस्य द्वैतदर्शनामावात्प्रह्षेद्वियौ न भवत इत्युचितमेव । साधकेन तु द्वैतदर्शने विद्यमानेऽपि विषयदोषदर्शनादिना प्रहर्षविषादौ त्याज्यावित्यमिप्राय ॥ २० ॥ ननु बाह्यविषयप्रीतेरनेकजन्मानुभूतलेनातिप्रबळलात्तदासक्तवित्तस्य कथमलीकिके ब्रह्मणि दृष्टे सर्वसुखरहिते स्थिति स्यात् । परमान्नन्दरूपलादिति चेत्, न तदानन्दस्याननुभूतचरलेन चित्तस्थितिहेतुलाभावात् । तदुक्त वार्तिके 'अप्यानन्द श्रुत साक्षान्मानेनाविषयीकृत । दृष्टानन्दाभिलाष स न मन्दीकर्तुभप्यलम् ॥' इति । तत्राह—इन्द्रियै स्पृत्यन्त इति स्पर्शा शब्दादय । तेच बाह्या अनात्मधर्मलात् । तेष्वसक्तात्माऽनासक्तचित्तस्तृष्णाश्चर्यतया विरक्त सक्तात्मिन अन्त करणएव बाह्यविषय-निरपेक्ष यदुपशमात्मक सुख तद्विन्दति लभते निर्मलसत्त्वकृत्या । तदुक्त भारते 'यच कामसुख लोके यच दिव्य महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुख्यस्थेते नार्हत षोडशीं कलाम् ॥' इति । अथवा प्रत्यात्मिन लपदार्थे यत्सुख खरूपभूत सुष्ठप्राननुभूयमान बाह्यविषयासिक्तप्रतिबन्धादलभ्यमान तदेव तदभावाल्लभते । न केवल लपदार्थसुखमेव लमते कित्रु तत्पदार्थेक्यानुभवेन भूणसुखमपीत्वाह—स तृष्णाञ्चयो ब्रह्मणि परमात्मिन योग समाधिक्तेन युक्तस्तिसन्व्यापृत आत्मान्त करण यस्य

#### ५ माध्योत्कर्वदीयिका ।

भूतेन समोहेन रहित । यतस्वत्त्वित् मोहनिवर्तकतत्त्त्तसाक्षात्कारवान्। तदिप कुत । यतो ब्रह्मणि स्थित सर्वे विश्लेपकारण परित्य-ज्य श्रवणादिना तत्रैव स्थित । तिष्ठिष्ठ इतियावत्। एताहश्च श्रिय प्राप्य हर्षे न कुर्यात् । अग्निय प्राप्योहेग न कुर्यात् । एताहश्लेनापि मनोनाशवासनाक्षयप्रयत्नेन हर्षविषादामावत्वे यतितव्य षष्ठ्यादिभूमिकायै इति सूचनार्थमुभयत्र लिड्प्रयोग ॥ २०॥ किंच विषयसुखस्य ब्रह्मानन्दापेक्षयातितुच्छलात् ब्रह्मणि स्थित । स्पृश्यन्त इति स्पर्शा शब्दादयो विषया तेष्वसक्त श्रीतिवर्जित आत्मान्त करण यस्य स आत्मनि लपदलक्ष्ये यत्सुख तिहन्दित कमते। स ब्रह्मणि तत्पदलक्ष्ये परमात्मनि योग समाधि त्वपद-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

द्भूता ब्रह्मण्येन स्थित स प्रिय प्राप्य न प्रहृष्येच प्रहृष्टो हर्षनान्सात् । अप्रिय च प्राप्य नोद्विजेत् । न विषीदेदित्यर्थं । यत स्थिर-बुद्धि स्थिरा निश्चला बुद्धियस्य । तत्कृत । यतोऽसमूढो निवृत्तमोहः ॥ २०॥ मोहनिवृत्त्या बुद्धिस्थेयहेतुमाह—बाह्यस्पर्वेषिनति ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यब्याख्या ।

हारबात्र एव नान्तः ब्रश्चनिष्ठत्वात् ॥ २० ॥ २१ ॥ वाह्यस्पर्शेष्विति । वाह्यस्पर्शे विषयात्मनि सक्तिर्यस्य नास्ति स होन मन्यत इसाह्-

# ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

स्पर्शाश्च बाह्यस्पर्शाः स्पृश्यन्त इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयास्तेषु बाह्यस्पर्शेष्वासक्त आत्मान्तः करणं यस्य सोऽयमसक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सिन्दन्दित लभते आत्मिन यत्सुखं तिद्वन्दतीः स्येतत् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिर्ब्रह्मयोगस्तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितस्तस्मि न्व्यापृत आत्मान्तःकरणं यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्ययमश्चते प्राप्नोति । तस्माद्वाह्मविषयप्रीते क्षणिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेदात्मन्यक्षयसुखार्थांत्यर्थः ॥ २१ ॥ इतश्च निवर्तयेत्—ये हि यस्मात्संस्पर्शेजा विषयेन्द्रियसंस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दुःखयोनय एव तेऽविद्याद्यतत्वात् । दस्यन्ते ह्याध्यात्मिकादीनि दुःखानि तिव्वमित्तान्येव । यथेह लोके तथा परलोकेऽपीति गम्यत एवशब्दात्वात् । न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमप्यस्तीति बुद्धा विषयमृगत्विणकाया इन्द्रियाणि

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सक्तात्मा शमवशादेव सुख विन्दति किंतु ब्रह्मसमाधिना समाहितान्त करण सुखमनन्त प्रामोतीत्माह—स ब्रह्मोति । तत्र पूर्वार्ध व्याच्छे—बाह्याश्चेति । समाधानाधीनसम्यग्ज्ञानद्वारा निरितशयसुखप्राप्तिसुत्तरार्धव्याख्यानेन कथयति— ब्रह्मणीत्यादिना । शब्दादिविषयविसुखस्यानन्तसुखाप्तिसभवात्तदर्थिना प्रयत्नेन विषयवैसुख्य कर्तव्यमिति शिष्यशिक्षार्थमाह—तस्मादिति ॥ २१ ॥ तत्रैव हेत्वन्तरपरत्वेनोत्तरश्चोकसुदाहरति—इतश्चेति । विषयेभ्य सकाशादिनद्वन् याणीति शेष । वैराग्यार्थमेव वैषयिकाणि सुखानि दूषयति—ये हीति । नतु विषयेन्द्रयसप्रयोगसप्रसूतेषु भोगेषु ३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्धरी)।

नन्दे सुषुप्तिकाले स्थित्वा यत्सुख विन्दित लगते स तदेव सुखम् । विधेयापेक्ष पुस्त्वम् । कस्तत्सुखम् । यो ब्रह्मयोगे ब्रह्मणि योगः समाधिस्तत्र युक्तो योजित आत्मा बुद्धिर्येन स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । ब्रह्मविद्दित्यर्थ । 'ब्रह्मविद्द्रह्मैव भवति' इति श्रुतेः । ब्रह्मयोगयुक्तात्मा तदेव सुख विन्दितीति वक्तव्ये ब्रह्मविदेव तत्सुखमिति तस्य सुखाभिन्नत्विविक्षयेदमुक्तम् । नन्भयत्रैकमेव सुख चेत्क सुप्तसमाधिस्थयोविशेष इत्याशङ्कयाह—सुखामिति । अक्षय्य सुख मोक्षस्तमश्रुते व्यामोति । द्वैतादर्शनस्य तुल्यत्वादुभयत्रैकमेव सुख तत्रापि योगी मूलाविद्याया नष्टत्वादक्षय्य सुखमश्रुते न सुप्त । अविद्यानुच्छेदात् । तथाच मोक्षसुखस्य सुख्यसाप्यनुभृतत्वात्तदर्थ बाह्य सुख सुत्यजमित्यर्थ ॥ २१ ॥ ननु सुपुप्तितुल्यस्य मोक्षसुखस्यार्थे क प्राप्तमेव बाह्य दिव्यस्यन्नपानगीतवाद्यादिसुख त्यनेदित्याशङ्कय बाह्यसुखमित्तर- त्वान्निन्दित —ये हिति । सस्पर्शजा विषयसबन्धजा । दु खयोनित्वे हेतुः आद्यन्तवन्त इति । जाते पुत्रे यत्सुख

# **४ मधुसूदनी**च्यारया ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा। अथवा ब्रह्मणि तत्पदार्थं योगेन वाक्यार्थानुभवरूपेण समाविना युक्त ऐक्य प्राप्त क्षात्मा लपदार्थं खरूप यस्य स तथा। सुखमक्ष्ययमनन्त खर्रू स्थात्मश्चते व्याप्नोति। सुखानुभवरूप एव सर्वदा भवतीखर्थः। निलेडिप वस्तुन्यविद्यानिवृत्त्यभिप्रायेण धालर्थयोग औपचारिक। तस्मादात्मन्यक्षयसुखानुभवार्था सन्बाह्मविषयप्रीते क्षणिकाया महानरकानुबन्निवन्या सकाशादिन्द्रियाणि निवर्तयेक्तावतेव च ब्रह्मणि स्थितिभवतील्यभिप्रायः॥ २१॥ ननु बाह्मविषयप्रीतिनिद्यन्त्रावात्मन्यक्षयसुखानुभवर्त्तास्थिश्च सति तत्प्रसादादेव बाह्मविषयप्रीतिनिद्यत्तिरितीतरेतराश्रयवशानिकमपि सिष्येदिलाशङ्कम् विषयदोषदर्शनाभ्यासेनैव तत्प्रीतिनिद्यत्तिर्भवतीति परिहारमाह—हि यस्मात् ये सर्पर्शना विषयेन्द्रियसबन्धना भोगा श्चद्रसुखल्वानुभवा इह वा परत्र वा रागद्वेषादिव्यासलेन दुःखयोनय एव ते, ते सर्वेऽपि ब्रह्मलोकपर्यन्त दुःखहेतव ५ भाष्योक्षर्विपिका।

ळक्ष्यस्य तत्पदळक्ष्ये एकलापादन तेन युक्त आत्मान्त करणमखण्डसाक्षात्कारळक्षणान्त करणवृत्तिर्यस्य स सुख ब्रह्मानन्दमक्षय्यम-श्चते व्याप्रोति तस्मादात्मिन जीवन्नेवाक्षयसुखार्थी क्षणिकाया विषयप्रीतिरिन्द्रियाणि निवर्तयेदित्याक्षयः । अत्रत्यभाष्यस्य सामान्यरूप-तथा न व्याख्यानान्तरैर्विरोध इति ध्येयम् ॥ २१ ॥ विषयेष्वसक्तता सपादयेदित्युक्त तत् भोगाना दु खरूपलप्रतिपादनेन द्रढ-यति—ये हीति । ये हि यसाद्विषयेन्द्रियसस्पर्शेभ्यो जाता भोगास्त दु खानामाध्यात्मिकादीना योनय कारणानि । अविद्यावत-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

इन्द्रिये स्पृष्टयन्त इति स्पर्शा विषया बाह्येन्द्रियविषयेष्वसक्तात्मानासक्तिक्त आत्मन्यन्त करणे यदुपश्चमात्मक सारिवक शुख तिह्र-न्दिति लभते । स चोपश्चमात्मक सुख लब्ध्वा ब्रह्मणि योगेन समाधिना युक्तस्तिदेक्य प्राप्त आत्मा यस्य सोऽक्षस्य सुखमश्चुते प्रामोति ॥ २१ नसु भियविषयभोगानामिष निवृत्ते कथ मोक्ष पुरुषार्थ स्थात्तत्राष्ट्—ये हीति । सस्पृष्टयन्त इति सस्पर्शा विषयास्तेभ्यो

#### १ श्रीमच्छाकरमाच्यम् ।

# निवर्तयेत्। न केवलं दु.खयोनय आद्यन्तवन्तश्चादिर्विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानामन्तश्च तद्वियोग

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

जन्त्नामिकविदर्शनाकुतसेषा दु खयोनित्वमित्याशङ्काविवेकिना तेष्वासङ्गेऽपि न विवेकिनामित्याह—आद्यन्तवन्त इति । यस्मोदाधिव्याधिजरामरणादिसहितेभ्य समागमनादिक्केशरूपभागिभ्यश्च विषयेन्द्रियसबन्धेभ्यो भोगा सुख-छवानुभवा जायन्ते तस्माने दु खहेतवो भवन्तीति योजना । अविद्याकार्यत्वादु खाना कुतो भोगजन्यत्वमित्याशङ्का भोगानामविद्याप्रयुक्तत्वात्तन्निबन्धनत्व दु खाना युक्तमित्यभिप्रेत्याह—अविद्येति । भोगाना दु खयोनित्वे मानवमनु भवसुपन्यस्यति—हद्यन्ते हीति । ऐहिकाना भोगाना दु खनिमित्तत्वेऽपि नामुष्मिकाणा तथात्वमनुभवाभावादि-त्याशङ्कावधारणसामर्थ्यसिद्धमर्थमाह—यथेति । पूर्वार्धसाक्षरार्थमुक्त्वा तात्पर्यार्थमाह—नेत्यादिना । इतश्च विषयेभ्य सकाशादिन्द्रयाणि निवर्तयितव्यानीत्वाह—न केवलसिति । आद्यन्तवन्ते मध्यक्षणवर्तित्वेन क्षणभद्धर-

#### ४ मञ्जसूद्नीन्याख्या।

एव । तदुक्त विष्णुपुराणे 'यावन्त कुरुते जन्तु सबन्धान्मनस प्रियान् । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कव ॥' इति । एतादशा अपि न स्थिरा कित् आयन्तवन्त , आदिविषयेन्द्रियसयोगोऽन्तश्च तद्वियोग एव तौ विद्येते येषा ते । पूर्वापरयोरसत्त्वानमध्ये खप्रवदाविर्भूता क्षणिका मिथ्याभूता । तदुक्त गौडपादाचार्यै 'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्त्रया' इति । यस्मादेव तस्मात्तेषु बुधो विवेकी न रमते प्रतिकृळवेदनीयलान्न प्रीतिमनुभवति । तदुक्त भगवता पतज्ञिलना 'परिणामतापसस्कारद् खैर्गुणवृत्तिविरोधाच दु खमेव सर्व विवेकिन ' इति । सर्वेमिप विषयसुख दृढमानुश्रविक च हु खुमेव प्रतिकृठवेदनीयलात् । विवेकिन परिज्ञातक्केशादिखरूपस्य न लविवेकिन । अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानसल्पदु खले शेनाप्यद्विजते यथोर्णातन्त्ररतिसक्तमारोऽप्यक्षिपात्रे न्यस्त स्पर्शेन द खयति नेतरेष्वक्षेषु तद्वद्विवेकिन एव मध्वविषसपृक्ता म्रभोजनवृत्सर्वमिप भोगसाधन कालत्रयेऽपि क्षेत्रानुविद्धलाहु ख विवेकिन न मूहस्य बहुविधदु खसहिष्णोरिस्वर्य । तत्र परिणामतापसस्कारद् खैरिति भूतवर्तमानभविष्यत्कालेऽपि दु खानुविद्धलादौपाधिक दु खल विषयसुखस्योक्तम् । गुणग्रसिवि-रो वाचेत्यनेन खरूपतोऽपि दु खल, तत्र परिणामश्र तापश्च सस्कारश्च त एव दु खानि तैरित्यर्थ । इत्थभूतलक्षणे ततीया । त्याहि रागानुविद्ध एव सर्वोऽपि सुखानुभव । निह तत्र न रज्यति तेन सुखी चेति सभवति । राग एव च पूर्वसद्भत सन्वि-षयप्राप्त्या सुखरूपेण परिणमते । तस्य च प्रतिक्षण वर्धमानलेन स्वविषयाप्राप्तिनिबन्धनदु सस्यापरिहार्यसाहु सरूपतैव । याहि भोगेष्विन्द्रियाणामुपशान्ति परितृप्तलात्सुखम् । या लौल्यादनुपशान्तिस्तद् सम् । नचेन्द्रियाणा भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्य कर्तुं शक्यम् । यतो भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते रागा कौशलानि चेन्द्रियाणाम् । स्पृतिश्व 'न जातु काम ' इलादि । तसाहु खात्मकरागपरिणामलाद्विषयसुखमपि दु खमेव कार्यकारणयोरमेदादिति परिणामदु खलम् । तथा सुखानुभवकाले तत्प्रतिकृळानि दु खसाघनानि द्वेष्टि । नानुपहत्य भूतान्युपभोग सभवतीति भूतानि च हिनस्ति । द्वेषश्च सर्वाणि दु खसाघनानि में माभविषाति सकल्पविशेष । नच तानि सर्वाणि कश्चिदपि परिहर्तुं शकोति । अत सुखानुभवकालेऽपि तत्परिपन्थिन प्रति द्वेषस्य सर्वदैवावस्थितलात्तापदु ख दुष्परिहरमेव । तापो हि द्वेष । एवच दु खसाधनानि परिहर्तुमशक्तो मुहाति चेति मोहदु ख-तापि व्याख्येया । तथाचोक्त योगभाष्यकारै 'सर्वस्य द्वेषानुविद्धश्वेतनाचेतनसाथनाधीनस्वापानुभव ' इति । तत्रास्ति द्वेषज कर्माशय । सुखसाधनानि च प्रार्थयमान कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते । तत परमनुगृह्णात्युपहन्ति चेति परा-नुमह्पीडाभ्या धर्माधर्मानुपचिनोति । स कर्माशयो लोभान्मोहाच भवतीत्येषा तापदु खतोच्यते । यथा वर्तमान सुखानुभव खविनाशकाले संस्कारमाधते । सच सुखस्मरण, तच राग, सच मन कायवचनचेष्ठा, साच पुण्यापुण्यकर्माशयौ, तौ च जन्मा-दीनि सस्कारदु खता । एव तापमोहयोरिप सस्कारी व्याख्येयौ । एव काळत्रयेऽपि दु खानुवेधाद्विषयसुख दु खमेवेत्युक्खा खरूपतोऽपि दु खतामाह--गुणवृत्तिविरोधाच गुणा सत्त्वरजस्तमासि सुखदु खमोहात्मका परस्परविरुद्धस्तमाना अपि तलवर्शमय इव दीप पुरुषभोगोपयुक्तलेन त्र्यात्मकमेकं कार्यमारमन्ते । तत्रीकस्य प्राधान्ये द्वयोर्गुणभावात्प्रधानमात्रव्यपदे-शेन सात्त्विक राजस तामसमिति त्रिगुणमिप कार्यमेकेन गुणेन व्यपदिर्यते । तत्र सुखोपभोगरूपोऽपि प्रखय उद्भत मुस्त्वकार्यत्वेऽप्यनुद्भतरजस्तम कार्यलात्रिगुणात्मक एव । तथाच पुखात्मकलवदु खात्मकल विवादात्मकल च तस्य धुविमिति ष्टु खमेव सर्वं विवेकिन । नवैतादृशोऽपि प्रत्यय स्थिर । यस्माचल च गुणवृत्तिमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम् । नन्वेदः प्रस्थय कथ परस्पर्विरुद्धसुखदु खमोह्लान्येकदा प्रतिपद्यत इति चेत् न । उद्भृतानुद्भृतयोर्विरोधामात्रात् । समवृत्तिकानामेव ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

खात्। एवकारात्ससारे सुखस्य ग्न्धमात्रमपि नास्तीति ज्ञाला शुक्तिरजतनिमेभ्यो भोगेभ्य इन्द्रियाणि निवर्तयेत्। न केवल हु स-६ श्रीचरीच्याच्या।

जाता थे मोगा. मुखानि ते हि वर्तमानकाळेऽपि स्पर्शस्यादिन्यासत्वाहु खस्यैव योनय कारणभूतास्त्रशस्यमन्तोऽन्तवन्तश्च । अतो

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

# एवात आचन्तवन्तोऽनित्या मध्यक्षणभावित्वादित्यर्थः । कौन्तेय, न तेषु रमते बुधो भोगेषु विवेक्यः

२ आन दगिरिज्याख्या।

श्वादुपेक्षणीयत्व भोगाना सिध्यति । अस्ति हि तेषा क्षणभङ्करत्व क्षणिकविषयाकारमनोवृत्तिच्यङ्गवत्वादिति मन्वान सन्नाह—अत इति । बुद्धिपूर्वकारिणा विवेकवता भोगेषूपेक्षोपळब्धेश्च तेषामाभासत्व प्रतिभातीत्वाह—न तेष्विति ।

## ४ मधुसूदनीव्याख्या।

हि गुणाना युगपद्विरोधो न विषमवृत्तिकानाम् । यथा धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याणि लब्धवृत्तिकानि लब्धवृत्तिकैरेवाधर्माज्ञानावैराग्या-नैश्वर्ये सह विरुध्यन्ते नतु खरूपसद्भि । प्रधानस्य प्रधानेन सह विरोधो नतु दुर्बळेनेति हि न्याय । एव सत्त्वरजस्तमां-स्यपि परस्परं प्राधान्यमात्र युगपन्न सहन्ते नतु सद्भावमपि । एतेन परिणामतापसस्कारदु-खेव्वपि रागद्वेषमोहाना युगपत्स-द्भावो व्याख्यात , प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाररूपेण क्रेशाना चतुरवस्थलात् । तथाहि 'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा पञ्च क्रेशा । अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसप्तततुविच्छित्रोदाराणाम् । अनिलाशुचिदु खानामत्सु निलशुचिसुयात्मख्यातिरविद्या । हरदर्शनशक्लोरेकात्मतैवास्मिता । सुखानुरायी राग । दु खानुरायी द्वेष । खरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेश । ते प्रतिप्रसवहेया स्क्ष्मा । ध्यानहेयास्तद्वत्तय । क्षेत्रामूल कर्मारायो दष्टादष्टजन्मवेदनीय । सति मुले तद्विपाको जात्याय-भोंगा ' इति पातञ्जलिन सूत्राणि। तत्रातिस्मिस्तद्बुद्धिर्विपर्ययो मिथ्याज्ञानमिवयेति पर्याया । तत्राशेषससारिनदानम् । तत्रानित्ये निखबुद्धिर्यथा—ध्रवा पृथिवी ध्रुवा सचन्द्रतारका चौरमृता दिवौक्त इति । अञ्जूचौ परमबीभत्से काये ञुचिबुद्धिर्यथा—नवेब शशाहुळेखा कमनीयेय कन्या मध्वभृतावयवनिर्मितेव चन्द्र भित्त्वा नि स्तेव ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्या जीवलोकमाश्वासयतीवेति कस्य केन सबन्ध — 'स्थानाद्वीजादुपष्टम्भान्निष्यन्दान्नियनाद्पि । कायमाधेयशौज्यलात्य-ण्डिता हाशुचिं विदु ॥' इति च वैयासक श्लोक । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययोऽनर्थे चार्थप्रत्ययो व्याख्यात । दु खे सुखख्याति रुदाहता 'परिणामतापसस्कारदु यौर्गुणवृत्तिविरोधाच दु खमेव सर्वं विवेकिन 'इति । अनात्मन्यात्मख्यातिर्यया—शरीरे मनुष्योऽहमित्यादि । इय चाविद्या सर्वक्रेशमूलभूता तम इत्युच्यते । बुद्धिपुरुषयोरभेदाभिमानोऽस्मिता मोह । साधनरहित• स्यापि सर्वं सुखजातीय में भूयादिति विपर्ययविशेषो राग । स एव महामोह । दु खसावने विद्यमानेऽपि किमपि दु ख मे माभूदिति विपर्ययविशेषो द्वेष । स तामिस्र । आयुरभावेऽप्येतै शरीरेन्द्रियादिभिरनित्यैरिप वियोगो मे माभूदिखविद्वदङ्गना-बाल स्वाभाविक सर्वप्राणिसाधारणो मरणत्रासरूपो विपर्ययविशेषोऽभिनिवेश । सोऽन्धतामिस्र । तदुक्त पुराणे 'तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्यन्धसज्ञित । अविद्या पञ्चपवैषा प्रादुर्भूता महात्मन ॥' इति । एते च क्रेशाश्चतुरवस्था भवन्ति । तत्रासतोऽनुत्पत्तेरनभिव्यक्तरूपेणावस्थान सप्तावस्था । अभिव्यक्तस्यापि सहकार्यन्त्रभभावात्कार्याजनकल तन्ववस्था । अभिव्यक्तस्य जनितकार्यस्यापि केनचिद्वलवताभिभवो विच्छेदावस्था । अभिव्यक्तस्य प्राप्तसहकारिसपत्तेरप्रतिबन्धेन स्वकार्य-करलमुदारावस्था । एताद्दगवस्थाचतुष्टयविशिष्टानामस्मितादीना चतुर्णा विपर्ययहपाणा क्वेशानामविद्येव सामान्यहपा क्षेत्र प्रसवभूमि । सर्वेषामपि विपर्ययरूपलस्य दक्षितलात् । तेनाविद्यानिरृत्यैव क्रेशाना निरृत्तिरिखर्थ । ते च क्रेशा प्रसुप्ता यथा प्रकृतिकीनाना, तनव प्रतिपक्षभावनया तन्कृता यथा योगिनाम् । त उभयेऽपि सूक्ष्मा प्रतिप्रसवेन मनोनिरोधेनैव निर्बोजसमाधिना हेया । ये तु स्क्ष्मवृत्तयस्तत्कार्थभूता स्थूला विच्छिना उदाराश्च विच्छिय विच्छिय तेन तेनात्मना पुन प्राहुर्भवन्तीति विच्छिता । यथा रागकाले कोघो विद्यमानोऽपि न प्राहुर्भूत इति विच्छित्र उच्यते । एवमेकस्या स्निया चैत्रो रक्त इति नान्यासु विरक्त कित्वेकस्या रागो लब्धग्रत्तिरन्यासु च भविष्यद्वतिरिति स तदा विन्छन्न उच्यते। ये यदा विषयेषु लब्धवृत्तयस्त तदा सर्वात्मना प्रादुर्भूता उदारा उच्यन्ते । तत उभयेऽप्यतिस्थूललाच्छुद्धसत्त्वमयेन भगवद्धानेन हेया न मनोनिरोधमपेक्षन्ते । निरोधहेयास्तु स्क्ष्मा एव । तथाच परिणामतापसस्कारदु खेषु प्रसुप्ततनुविच्छिन्नरूपेण सर्वे क्षेशा सर्वदा सन्ति । उदारता तु कादाचित्की स्यादिति विशेष । एते च बाधनालक्षण दु रामुपजनयन्त क्रेशशब्दवाच्या भवन्ति । यत कमीशयो धर्माधर्माख्य क्रेशमूलक एव । सति च मूलभूते क्रेशे तस्य कमीशयस्य विपाक फल जन्मायुर्भोगश्वेति । सच कर्माशय इह परत्र च खिवपाकारम्भकत्वेन दष्टादृष्टजन्मवेदनीय । एव क्रेशसतिवर्षटीयन्त्रवदिनशमावर्तते । अत समीचीनमुक्त 'ये हि सस्पर्शजा भोगा दु खयोनय एव ते । आद्यन्तवन्त 'इति । दु खयोनिल परिणामादिभिर्गुणवृत्तिवि-रोधाच आद्यन्तवस्व गुणवृत्तस्य चळलादिति योगमते व्याख्या । औपनिषदाना तु अनादिभावरूपमज्ञानमविद्या । अहकार-धर्म्यभ्यासोऽस्मिता । रागद्वेषाभिनिवेशास्तद्वतिविशेषा इत्यविद्यामूललात्सर्वेऽप्यविद्यात्मकत्वेन मिथ्याभूता रज्ञुभुजङ्गाध्यासव-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

योनय एवापि लायन्तवन्तश्च आदिविषयेन्द्रियसयोगो भोगानामन्तश्च एतद्वियोगएव। तस्माद्वुघो विवेकी हग्हर्यतत्त्ववित् तेषु भोगेषु न रमते। तदुक्त वासिष्ठे 'सपद प्रमदाश्चेव तरङ्गोत्सङ्गभङ्करा। कस्तास्वहिफणाच्छत्रच्छायासु रमते बुध ' इति। कौन्तेयेति सबोधयन् श्लीस्वभावोऽदीर्षदर्यस्यन्तमृद्ध एव भोगेषु रमते इति ध्वनयति। यद्वा विषयेषु रतिरहिताया कुन्सा, पुत्रस्व तेषु रन्तु-

# शकोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामकोधोद्भव वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

वगतपरमार्थतत्त्वोऽत्यन्तमृहानामेव हि विषयेषु रतिर्दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम् ॥ २२ ॥ अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष सर्वानर्थप्राप्तिहेतुर्दुनिवार्यश्चेति तत्परिहारे यत्नाधिक्यं कर्तव्य-मित्याह भगवान्—राक्नोत्युत्तहत इहैव जीवन्नेव य सोदु प्रसिहतुं प्राक्पूर्व रारीरिवमोक्षणादा मरणात्, मरणसीमाकरण जीवतोऽवश्यभावी हि कामकोधोद्भवो वेगोऽनन्तिनित्तवान्हि स इति । यावन्मरण तावन्न विश्वम्भणीय इत्यर्थ । काम इन्द्रियगोचरप्राप्त इष्टे विषये श्रयमाणे

#### २ आनन्दगिरिच्यारया।

प्रतीकोपादानमाद्यमिद पुनर्व्यांक्यानमिति न पुनरुक्ति । ननु केपाचिद्रोगेष्वभिरुचिरुपलम्यते तन्नाह—अत्यन्तेति ॥ २२ ॥ उत्तरश्लोकस्य तात्पर्यमाह—अयं चेति । श्रेयोमार्गप्रतिपक्षत्व कष्टतमत्वे हेतुस्तन्नैव हेत्वन्तरमाह—सर्वेति । प्रयत्नाधिक्यस्य कर्तव्यत्वे हेतु सूचयति—दुर्निवार्यं इति । प्रसिद्ध हि कामकोधोद्धवस्य वेगस्य दुर्निवारत्व येन मात-रमपि चाधिरोहति पितरमपि हन्ति तमवश्य परिहर्तव्य द्रशंयति—शक्तोतीति । यथोक्त वेग बहिरनर्थरूपेण परि-णामान्प्रागेव देहान्तकृत्यस्य य सोद्ध क्षमते त स्तौति—स युक्त इति । मरणसीमाकरणस्य तात्पर्यमाह—मरणेति । प्रसिद्धौ हिशब्द । तत्र हेतुमाह—अनन्तेति । व्याध्यपहताना वृद्धाना च कामादिवेगो न भवतीत्याशक्काह—धावदिति । कामकोधोद्भव वेग व्याख्यातुमादौ काम मनोविकारविशेषत्वेन व्याच्ये—काम इति । कथमस्य मनोविकारविशेषत्व तदाह—इन्द्रियेति । कामो गर्धिस्तृष्णेति पर्याया सन्त शब्दा मनोविकारविशेष

## ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

तत्तिसिन्नष्टे नरयित दुख च महत्त्रयच्छतीति तेषु भोगेषु बुध परिपाकदर्शी न रमते ॥ २२ ॥ क॰ पुनर्मुख्य सुखीत्याह—राक्रोतीति । इहैव जीवत्येव देहे प्राक्रारीरिवमोक्षणाद्याव देहपात मया कामकोधी जिताविति विसम्भो न कर्तव्य इत्यर्थ । श्रुते दृष्टेऽनुमिते वा विषये यो गर्धस्तृष्णारूपोऽनुप्तिश्च स काम क्रोधस्तादर्शे एव विषये द्वेषस्तौ

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

न्मिथ्यालेऽपि दु खयोनय खप्रादिवदृष्टिसृष्टिमात्रलेनाद्यन्तवन्तश्चित बुधोऽिवष्ठानसाक्षात्कारेण निवृत्तप्रसन्तेषु न रमते । सृगतृष्णिकाखरूपज्ञानवानिव तत्रोदकार्यां न प्रवर्तते । न ससारे सुखस्य गन्यमात्रमप्यस्तीति दुङ्गा तत सर्वाणीन्द्रयाणि निवर्तयेदिस्यर्थं ॥ २२ ॥ सर्वानर्थप्राप्तिहेतुर्दुनिवारोऽय श्रेयोमार्गप्रतिपक्ष कष्टनमो दोपो महता यल्लेन सुमुख्रुणा निवारणीय इति यलािवक्यविधानाय पुनराह—आत्मनोऽनुकूलेषु सुर्यहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्थमाणेषु वा तद्गुणानुमधानाम्यासेन यो रस्यात्मको गर्धोऽभिलावस्तृष्णा लोम स काम । स्नीपुसयो परस्परत्यतिकराभिलाषे लखन्तिनरुढ कामशब्द । एतद्-भिप्रायेण 'काम कोधस्तथा लोभ ' इस्त्र धनतृष्णा लोभ , स्नीपुसत्यतिकरस्तृष्णा काम , इति कामलोभौ पृथगुक्तौ । इह तु तृष्णासामान्याभिप्रायेण कामशब्द प्रयुक्त इति लोभ पृथङ्गोक्त । एवमात्मन प्रतिकूलेषु दु खहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा तत्तद्दोषानुसवानाभ्यासेन य प्रज्वलनात्मको देषो मन्यु स कोध । तयोहत्कटावस्था लोभवेदविरोधप्रतिस्थानगर्त्रतिवन्धकतया लोकवेदविरुद्धप्रदृत्युन्मुखलरूपा नदीवेगसाम्येन वेग इन्युच्यते । यथा हि नद्या वेगो वर्पास्रतिप्रवलत्या

५ भाष्योत्कर्षदीषिका ।

सयोग्योऽसीति सूचयति ॥ २२ ॥ अय च श्रयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोष सर्वानर्थप्राप्तिहेतु दुर्निवार्यश्चेति तत्परिहारे यह्नाधिक्यविधानायाह—राक्नोतीति । य इहैव जीवनेव इन्द्रियगोचरे प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्पर्यमाणे वा सुखहेतौ या तृष्णा स काम ।

श्रीधश्चैवभूतेऽनिष्टे विषये हेष । तौ कामकोधावुद्भवो यस्य स रोमाञ्चनहृष्टनेत्रवदनलिङ्गोऽन्त करणप्रक्षोभरूप कामोद्भवो वेग ।

गात्रप्रकम्पप्रसेदसद्शौष्ठपुटरक्तनेत्रवक्तादिलिङ्ग चित्तप्रक्षोभरूप कोधोद्भगे वेग । त कामकोबोद्भव वेग शरीरविमोक्षणात्प्रागा
मरणात् सोढु प्रसहितु शकोति । मरणसीमाकरण तु निमित्तानामनन्तलात् कामकोधोद्भवस्य वेगस्य जीवनोऽवद्यमाविलात् यावनम-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

विकी तेषु न रमते॥ २२॥ तसान्मोक्ष एव पर पुरुषार्थस्तस्य च कामकोथवेगोऽतिप्रतिपक्षोऽनस्तत्महनममर्थं एव मोक्षमागित्साह्— काकोतीति । कामाक्कोथाचोद्भवति यो वेगो मनोनेत्रादिक्षोभळक्षणस्तमिहैव तदुद्भवसमय एव यो नरं सोढु प्रतिरोद्ध शकोति । तदिप न क्षणमात्र किंतु शरीरिविमोक्षणात्प्राक् । यावदेहपातमित्यर्थं । य एवभूत स एव मुक्त समाहित सुखी च मवति नान्य ।

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ये हीति । स क्षेत्र भाषयति । बाह्मविषयमोगा' सर्वे दु'खकारणरूपा तथाविषा अप्यनित्या ॥ २२ ॥ शक्नोतीति । न चैत दु शक शरीरान्त-भ ॰ गी॰ ३५

# योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ २४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम

सार्यमाणे वानुभूते सुखहेतौ या गर्धिस्तृष्णा स कामः, क्रोधश्चातमनः प्रतिकृतेषु दुःखहेतुषु हृद्यमानेषु श्रूयमाणेषु सार्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधस्तौ कामक्रोधानुद्भवो यस्य वेगस्य स काम-क्रोधोद्भवो वेगः, रोमाञ्चनहृष्टनेत्रवदनादिलिङ्गोऽन्तःकरणप्रक्षोभक्षपः कामोद्भवो वेगो गात्रप्रकम्पः प्रस्वेदसंद्ष्षेष्ठपुटरक्तनेत्रादिलिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगस्तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य उत्सहते सोढुं प्रसहितं स युक्तो योगी सुखी चेह लोके नरः ॥ २३॥ कथंभृतश्च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोतीत्याह—योऽन्तः-

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पर्यवसन्तीसर्थं । क्रोधश्च मनोविकारविशेषसद्धदिसाह—क्रोधश्चेति । तमेव क्रोधं स्पष्टयति—आत्मन इति । एव कामकोधौ व्याख्याय तयोरुःकटस्वावस्थात्मनो वेगस्य ताभ्यामुर्याचिमुपन्यस्यति—ताविति । यथोक्तवेगावगमो-पायमुपदिशति—रोमाञ्चनद्वष्टनेत्रेत्यादिना । उभयविधवेग यो जीवन्नेव सोह शक्नोति त पुरुषधौरेयत्वेन स्तौति—तमित्यादिना ॥ २३ ॥ ज्ञानस्यात्यन्तमन्तरङ्गमात्मनिष्ठस्य दर्शयन्त्रकृत ब्रह्मविदमेव विशिनष्टि—कथभूतश्चेति । यथाक्तरेव सुख न बाह्मैर्विषयैस्तथान्तरेव ज्योतिर्व श्रोत्रादिभिरतो विषयान्तरेव द्यावन्तरित इत्याह—तश्चेति । यथोक्त-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

कामकोधावुद्भवो यस वेगस स रोमाब्बहृष्टनेत्रवन्निलिङ्गोऽन्त करणप्रक्षोमरूपः कामोद्भवो वेगः । गात्रप्रकम्पप्रसेदस-दृष्टीष्ठपुटरक्तनेत्रादिलिङ्ग कोधोद्भवो वेगस्त कामकोधोद्भव वेग सोढु य शकोति स एव युक्तो योगी सुस्यः सुसी च नान्य ॥ २३ ॥ कोऽसौ योगी यो मुस्य सुसीत्युक्त तृत्राहृ—य इति । सुख विषयसङ्गजा प्रीति , आरामः

अ मधुम्द्रनीन्याक्या।
लोकवेदिवरोधप्रतिसधानेनानिच्छन्तमिप गर्ते पातयिला मज्जयित चाधो नयित च, तथा कामकोधयोरिप वेगो विषयाभिध्यानाभ्यासेन वर्षाकालस्थानीयेनातिप्रवलो लोकवेदिवरोधप्रतिसधानेनानिच्छन्तमिप विषयगर्ते पातयिला ससारसमुद्रे मज्जयित
चाधो महानरकाष्त्रयति चेति वेगपदप्रयोगेण स्चितम् । एतचाथ केन प्रयुक्तोऽयमिल्यत्र विवृतम् । तमेतादृश कामकोधोद्भव वेगमन्त करणप्रक्षोभरूप स्तम्भलेदायनेकबाह्यविकारिल्ज्ञमाशरीरिवमोक्षणाच्छरीरिवमोक्षणपर्यन्तमनेकिनिमित्तवशात्सर्वदा
सभाव्यमानलेनाविह्मम्भणीयमन्तरुत्पत्तमात्रमिहैव बिहिरिन्द्रयव्यापार्र्षणाद्रतिपतनात्प्रागेव यो यितिधारिक्तामिङ्गिल इव नदीवेग
विषयदोषदर्शनाभ्यासजेन वशीकारसज्ञकवैराग्येण सोढु तदनुरूपकार्यसपादनेनानर्थक कर्तु शकोति समर्थो भवति, स एव
युक्तो योगी, स एव सुखी, स एव नर पुमान्पुरुषार्थसपादनात्, तदितरस्लाहारिव्राभयमेथुनादिपश्चभमात्ररतलेन मनुष्याकार पश्चरेवेति भाव । प्राक्शरीरिवमोक्षणादिल्यत्रान्यद्याख्यान यथा-मरणादूर्ध्व विलपन्तीभिर्युवतीभिरालिङ्ग्यमानोऽिष
पुत्रादिभिर्दश्यमानोऽिष प्राणश्चर्यवात्कामकोधवेग सहते, तथा मरणात्प्रागि जीवनेव य सहते स युक्त इत्यादि । अत्र यदि
मरणवज्जीवनेऽिष कामकोधानुत्पत्तिमात्र ब्रूयात्तदैतसुज्येत । यथोक्त वसिष्ठेन 'प्राणे गते यथा देह 'सुख दु ख न विन्दित ।
तथा चेत्प्राणयुक्तोऽिप स केवल्याश्रमे वसेत् ॥' इति । इह तुत्पन्नयो कामकोधयोवेगसहने प्रस्तते तयोरनुत्पत्तिमात्र न दृष्यन्त

५ मान्योत्कर्षदीपिका।
रण स न विश्वसनीय इति कथनार्थ य सोढु शक्रोति स युक्तो योगी सुखी चेह लोके नर, स एव नर इति स्चनार्थ नरपदम्। यैतु परे
मरणाद्र्ष्व विलयनतीमिर्शुवितिभरालिक्वमानोऽपि पुत्रादिभिर्देशमानोऽपि यथा प्राणश्च्य कामकोधवेगं सहते तथा मरणात्राक्
जीवकेव य सहते स एव युक्त सुखी चेखर्थ। तदुक्त वसिष्ठेन 'प्राणे गते यथा देह सुख दु ख न विन्दति। तथा चेत्राणयुक्तोऽपि
स कैवल्याश्रमे वसेत्' इति तन्मन्दम्। प्राणश्च्ये कामकोधोद्भववेगस्यामावादत्र तदृष्टान्तीकरणस्यानुचितलात्॥ २३॥ न केवल
कामकोधोद्भववेगसहनमात्रेण जीवकेव मोक्ष प्राप्नोति अपितु योऽन्तरात्मिन सुख यस्य स तथा अन्तरेवात्मन्यारमण कीडा यस्य स ।

६ श्रीधरीव्याक्या।

यद्वा मरणादूर्ध्वं विल्पन्तीभिर्शुवतीभिरालिङ्ग्यमानोऽपि पुत्रादिभिर्द्श्यमानोऽपि यथा प्राणक्त्य कामकोधवेग सहते तथा मरणात्प्रा-गपि जीवन्नव य सहेत स पव युक्त सुखी चेत्यर्थ । तदुक्त विसिधन—'प्राणे गते यथा देह सुख दु ख न विन्दति । तथा चेत्पाण-युक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥' इति ॥ २३ ॥ न केवल कामकोधवेगसंहरणमात्रेण मोक्ष प्राप्नोति, अपितु—योऽन्तरिति । अन्त-

# ७ अभिनवगुप्ताचार्येध्याख्या ।

काक यावरकोषकामजो वेगः शणमात्र यदि सद्यते तदात्यन्तिकी सुखप्राप्तिः ॥ २३ ॥ योऽन्तरिति । अन्तत्तत्यान्तरेव वाद्यानपेक्षिसुर्व

# लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वैघा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः ॥ २५॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

सुकोऽन्तरात्मिन सुकं यस सोऽन्तःसुक्षस्तथान्तरेवात्मन्याराम आक्रीडा यस सोऽन्तरारामस्तथै-वान्तरात्मैव ज्योति प्रकाशो यस सोऽन्तज्योंतिरेव। य ईदशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्वृतिं मोक्षमिह जीवन्नेव ब्रह्मभूतः सन्नधिगच्छति प्राप्नोति॥ २४॥ किंच लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षमृषयः सम्यग्द्शिन संन्यासिनः श्लीणकरमषा श्लीणपापादिदोषादिछन्नद्वैधादिछन्नसंशया यतात्मान संयते-

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

विशेषणसमाधिमाश्रीवन्नेव सुक्तिमधिगच्छतीलाह—स योगीति । आत्मन्यन्त सुक्रमिति बाह्यविषयितरपेश्वतं विविश्वतमन्तरारामत्व च क्यादिविषयापेश्वामन्तरेण क्रीडाप्रयुक्तफलभाक्त्वमिमतमिनिद्रयादिजन्यप्रकाशश्च्यत्वमान्त्रभातिष्ट्वमिष्टम् । यथोक्तविशेषणसपन्न समाहितश्च जीवन्नेव ब्रह्मभाव प्रामोति । ब्रह्मणि परिपूर्णे निष्टृति सर्वानर्थतिवृत्त्युपलक्षिता स्थितिमनतिशयानन्दाविभावलक्षणा प्रामोतीलाह—स ईटश इति ॥ २४ ॥ सुक्तिहेतोन्नांत्रस्य साधनान्तरमाह—किंचेति । यज्ञादिनिल्यकमांनुष्टानात्पापादिलक्षण कल्मष क्षीयते ततश्च श्रवणाद्यावृत्ते सम्यग्दर्शनं जायते ततो सुक्तिरप्रयन्नेन भवतीलाह—लभनत इति । ज्ञानप्रास्युपायान्तर दर्शयति—लिक्नेति । श्रवणादिना
३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्धरी)।

प्रीतिहेतु ख्यादिभि सह क्रीडा, ज्योति क्रीडोपकरणाना प्रकाश, तदेतत्रय यसान्तरेव सोऽन्त.सुखोऽन्तरारामोऽन्त-ज्योतिश्च न त्विन्द्रियद्वारकभिति एवशब्दार्थ । य एवभूत स योगी किमतो यद्येव ब्रह्मनिर्वाण गत्यप्राप्यपरमानन्दं ब्रह्म इहैवािघगच्छति । यतो ब्रह्मभूतो जीवन्नेव ब्रह्मदर्शने ब्रह्मभाव गतः ॥ २४ ॥ समन्त इति । ऋषय. सम्यग्दर्शिनः ।

ध्रमञ्चस्तिन्यस्या।
इति किमतिनिर्वन्येन ॥ २३ ॥ कामकोधवेगसहनमात्रेणैव मुच्यत इति न, कितु अन्तर्वाद्यविषयनिरपेक्षमेव खरूपभूत सुखं यस्य सोऽन्त सुखं । वाद्यविषयजनितसुख्यस्य इत्यर्थ । कुतो वाद्यसुखामावस्तत्राह—अन्तरात्मन्येव नतु स्वादिविषये वाद्यसुखसाधने आग्म आरमण कीडा यस्य सोऽन्तरागम । स्वस्तर्वपरिग्रह्लेन वाद्यसुखसाधनग्रन्य इत्यर्थ । ननु स्वस्तिमधुरहाब्दश्रवणमन्द्पवनस्पर्शनचन्द्रोदयमयूर्गृत्यादिदर्शनातिमधुरशीतलगङ्गोन्दक्पानकेतकीकुसुमसौरभायवद्राणादिभिर्याम्ये सुखोत्पत्तिसभवात्कथ बाद्यसुखतत्साधनग्रन्यखमिति तत्राह—तथान्तर्जोतिरेव य । यथान्तरेव सुख न बाद्यविषयथान्तरेवात्मनि ज्योतिर्विज्ञान न बाद्यदिग्रियस्य सोऽन्तर्जोति श्रोत्रादिजन्यशब्दादिनविषयविज्ञानरिहत । एवकारो विशेषणत्रयेऽपि सबध्यते । समाधिकाले शब्दादिप्रतिभासामावात् व्युत्थानकाले तत्प्रतिभासेऽपि मिथ्यालिश्वयाच्च बाद्यविषयेस्तस्य सुखोत्पत्तिसभव इत्यर्थ । य एव यथोक्तिश्रोषणसपच स योगी समाहितो ब्रह्मनिर्वाण क्रह्म परमानन्दरूप किपतिद्रौतोपशमरूपलेन निर्वाण तदेव किपताभावस्याधिष्ठानात्मकलात्, अविद्यावरणनिष्टत्याधिगच्छिति निर्यप्राप्तमेव प्राप्नोति । यत सर्वदेव ब्रह्मभूतो नान्य 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति' इति श्रुते , 'अवस्थितेरिति काशकुत्स ' इति न्यायाच ॥ २४ ॥ मुक्तिहेतोर्ज्ञानस्य साधनान्तराणि विश्वण्वाह—प्रथम थङ्गादिभि क्षीणकलम्बा , ततोऽन्त करणद्युद्या ५ भाष्योक्किवरिषका ।

यस च क्यादी सुखबुद्धि स तत्रैवारमते । अय तु यतोऽन्त सुखोऽतोन्तराराम । यतोऽन्तरात्मैव ज्योति प्रकाशो यस स आत्मैन वैकोऽद्वितीय । सर्वावस्थासु जाप्रदादिषु खप्रकाश सस्रोऽन्यत्सर्वमिन्द्रयविषयादिक तत्र कल्पितमद्यतमत सुखहीन दु खरूप क्रीडानास्पदमिति बोधवान्। यैत्तवन्तरेव ज्योतिर्दृष्टियस्य न गीतन्त्रस्यादिष्वित । तत्र अन्त सुखोन्तराराम इस्वनयोरम्यतरेणाप्य-स्यार्थस्य लाभात्। य एतादश स योगी ब्रह्मभूत सन्निप ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मनिर्वृति । ब्रह्मानन्दमिति यावत्। गच्छिति प्राप्नोति प्राप्तमेव विस्मृतप्रैवेयकमिव प्राप्नोति । 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति' इति श्रुते 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्त्र ' इतिन्यायाचास्येव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदेनोपक्रमणमिति काशकृत्स्त्र आचार्यो मन्यते । तथाच ब्राह्मण 'अनेन जीवेनात्ममाऽनुप्र-विश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इति एवजातीयक परस्थैवात्मनो जीवभावेनावस्थान दर्शयतीति तद्र्थ ॥२४॥ ब्रह्मनिर्वाणप्राप्तिहेतोर्ज्ञानस्य साधनान्तराण्याह—स्वभन्त इति । ऋषय स्वस्मतत्त्वदर्शिन 'इस्यते खम्यया बुद्धा स्क्ष्मया स्क्ष्मदर्शिमि 'इति श्रुते । ब्रह्म-इ श्रीवरीन्याक्या ।

भारमन्येव सुखं वस्य न विषयेषु, अन्तरेवाराम ऋडा यस्य न बहि , अन्तरेव ज्योतिष्टृष्टिर्यस्य न गीतमृत्यादिषु, स एव अहाणि भूतः स्थित सन्बद्धाणि निर्वाणं लयमिषगच्छित प्राप्नोति ॥ २४ ॥ किंच--ज्यन्त इति । ऋषय सन्यव्दिश्चन क्षीण करमव येषां, छित्रं ७ अभिनवगुप्ताचार्यस्थाक्या ।

सत्रैव रमते तत्र चास्य प्रकाश । व्यवहारे श्वमृहत्विमव । उक्तच 'जडहव विचरेदवादमति' इति ॥ २४ ॥ स्त्रमन्ते इति । एतच्च तैः प्राप्य

# कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निद्रयाः सर्वभूतिहते रता' सर्वेषां भूतानां हित आनुक्रुखे रता अहिंसका इत्यर्थः ॥ २५ ॥ किंच कामकोधिवयुक्ताना कामश्च कोधश्च कामकोधौ ताभ्या वियुक्तानां यतीना संन्यासिनां यतचेतसां संयतान्तः करणानामित उभयतो जीवता मृताना च ब्रह्मनिर्वाण मोक्षो वर्तते, विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषा ते विदितात्मानस्तेषा विदितात्मना सम्यग्दिशामित्यर्थः ॥ २६ ॥ सम्यग्द-र्घानिष्ठाना संन्यासिना सद्योमुक्तिरुक्ता कर्मयोगश्चेश्वराणितसर्वभावेनेश्वरे ब्रह्मण्याधाय क्रियमाणः सत्त्वशुद्धिज्ञानप्रतिसर्वकर्मसन्यासक्रमेण मोक्षायेति भगवान्यदे पदेऽब्रवीद्वस्यति च । अथेदानीं

### २ आन दगिरिष्याख्या।

सशयनिरसन कार्यकरणनियमन च द्याछुत्वेनाहिंसकत्विमिखेतद्पि सम्यग्ज्ञानप्राप्तौ कारणिमस्यथं । अक्षरद्याख्यानं स्पष्टत्वान्न व्याख्यायते ॥ २५ ॥ पूर्वं कामकोधयोर्वेग सोढव्यो द्शित , सप्ति तावेव साज्याविसाह—किंचेति । मनु द्शितविशेषणवता सृतानामेव मोक्षो नतु जीवतामिति चेन्नेत्याह—अभित इति । अस्मदादीनामपि तिर्हे प्रभूतकामादिग्रभावविधुराणा किमिति मोक्षो न भवतीत्याशक्क्य सम्यग्दर्शनवैशेष्याभावादित्याह—विदितेति । उक्तेऽर्थे श्लोकाक्षराणामन्वयमाच्छे—कामकोधेत्यादिना ॥ २६ ॥ वृत्तमन्द्योत्तरश्लोकत्रयस्य ताल्पर्यार्थमाह—सम्यग्द्शनिति । ईश्वरापितसर्वभावेनिति । भगवति परसिन्नीश्वरे समर्पितः सर्वेषा देहेन्द्रियमनसा भावश्चेष्टा-

छिन्न द्वैधारिछन्नसशयाः । यतात्मानो जितचित्ताः ॥ २५ ॥ किच कामेति । अभितो जीवता मृताना च विदितात्मना ज्ञातात्मतत्त्वानाम् ॥ २६ ॥ एव सम्यग्दर्शननिष्ठाना सद्योमुक्तिरुक्ताः, कर्मयोगश्च सङ्गफळत्यागेन ईश्वरशित्यर्थमनुष्ठितः सत्त्वशुद्धिज्ञानशासिद्धारेण मोक्षाय भवतीत्यप्यक्तम् , अथेदानी सम्यग्दर्शनस्यान्तरङ्कसाधन ध्यान-

### ४ मधुसूद्दनीव्यारया।

अक्षय स्क्ष्मवस्तुविवेचनसमर्था सन्यासिन, तत श्रवणादिपरिपाकेन छिन्नद्वैधा निरुत्तसर्वस्वशया, ततो निदिध्यासनपरिपाकेन स्थतात्मान परमात्मन्येयैकाश्रिन्ता, एतादृशाश्च द्वैताद्शिंलेन सर्वभूतिहते रता हिंसाश्चन्या ब्रह्मविदो ब्रह्मनिर्वाण रुभन्ते। 'यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत । तत्र को मोह क शोक एकलमनुपरयत ॥' इति श्रुते । बहुवचन 'तद्यो यो देवानाम्' इत्यादिश्चत्युक्तनियमप्रदर्शनार्थम् ॥ २५ ॥ पूर्वं कामकोधयोग्धरपत्रयोरिप वेग सोढव्य इत्युक्तमधुना तु तयोग्धरपत्तिप्रतिबन्ध एव कर्तव्य इत्याह—कामकोधयोवियोगस्तद्नुत्पत्तिरेव तद्युक्ताना कामकोधवियुक्तानाम् । अतएव यतचेतसा सयतिन्ताना यतीना यत्नशीळाना सन्यासिना विदितात्मना साक्षात्कृतपरमात्मनामभित उभयतो जीवता सृताना च तेषा ब्रह्मनिर्वाण मोक्षो वर्तते नित्यलात्, नतु भविष्यति साध्यलामावात् ॥ २६ ॥ पूर्वमीश्वरापितसर्वभावस्य कर्मयोगेनान्त करणञ्जद्विस्तत सर्वकर्मसन्यासस्तत श्रवणादिपरस्य तत्त्वज्ञान मोक्षसाधनमुदेतीत्युक्तम्, अधुना 'स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्' इत्यत्र स्तृत्वत ध्यानयोग सम्यग्दर्शनस्यान्तरङ्गसाधन विस्तरेण वक्तु सूत्रस्थानीयास्त्रीव्रक्षकानाह भगवान् ।

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।
निर्वाणं छमन्त इस्वन्वयः। 'ज्ञानमुत्पचले पुसा सयात्पापस्य कर्मण ' इतिवचनमनुरुष्याह । निष्कामकर्मणा ईश्वराराधनलक्षणेन क्षीणपापा 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिष्यासितव्य ' इस्वात्मदर्शनसाधनं श्रवणादिक कथयन्तीं श्रुतिमनुरुष्याह । श्रवणेन मननेन च च्छित्रद्वैधा च्छित्रसशया यतात्मान स्यतानि समनस्कानीन्द्रियाणि यस्ते । अनेन विजातीयश्रस्ययतिरस्कारपुर सस्यातीयश्रस्यश्रवाहीकरणात्मक निदिष्यासनमुक्तम् । एतादशाना लक्षणमाह । सर्वेषा भृताना हिते अनुकूले रता । अहिंसका
इसर्थ ॥ २५ ॥ पूर्वं कामकोधोद्भवो वेग सोढव्य इत्युक्त, इदानीं तावेव साज्याविस्याह । कामकोधाभ्या वियुक्ताना यतीना
सन्यासिना स्यतिचत्तात्मना विदितात्मतत्त्वाना ब्रह्मनिर्वाणमभित उभयतो जीवता मृताना च वर्तते ॥ २६ ॥ एव तत्त्वज्ञान-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

देश सशयो येषा, यत संयत आत्मा चित्त येषा सर्वेषा भूताना हिते रता कृपालवस्ते ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष लभन्ते ॥ २५ ॥ किंच-कामकोधिवियुक्तानामिति । कामकोधास्या वियुक्ताना, यतीना संन्यासिना, संयतिवित्ताना ज्ञातात्मतत्त्वाना अभित उभयतो मृताना जीवता च न देहान्तर एव तेषा ब्रह्मणि लय , अपितु जीवतामि वर्तत इत्यर्थ ॥ २६ ॥ स योगी ब्रह्मनिर्वाणमित्यादिषु ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

नेवा सेद्सहायरूपी अन्धी विनष्टी ॥ २५ ॥ कामक्रोधेति । तेवा सवत- सवास्ववस्थास ब्रह्मसत्ता पारमाधिकी न निरोधकाळमपेस्रते ॥ २६ ॥

# स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाद्यांश्रक्षश्रेवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥ २७॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्यान्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामीति तस्य स्त्रस्थानीयाञ्स्रोकानुपदिशति स-स्पर्शाञ्चान्दादीन्कृत्वा बहिर्बाद्यान् श्रोत्रादिद्वारेणान्तर्बुद्धौ प्रवेशिता शब्दाद्यो विषयास्तानचिन्त-यतो बाह्या बहिरेव कृता भवन्ति। तानेवं बहि कृत्वा चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो, कृत्वेत्यनुषज्यते। तथा

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

विशेषो न क्वनिदिष बहिस्तेषा व्यापारसेनेत्यर्थ । क्रमीयोगस्य तत्फलस्य चाभिधानानन्तरिमत्ययशब्दार्थ । स्वतो बार् द्याना विषयाणा कुतो बहिष्करणिमत्याशक्काह—श्रोत्रादीति । तेषा बहि करण कीदिगत्याशक्काह—तानिति ॥२७॥ १ नीलकण्डव्यास्या (चतुषरी)।

योग विस्तरेण वक्ष्यामीति तत्सूत्रभूतास्रीव्श्लोकानुपदिशति—स्पर्शानिति । अत्रोत्तराधेन प्राणायाम उक्त , स्पर्शा-न्कृत्वा बहिर्बाह्यानिति प्रत्याहार उक्त , अवोरन्तरे चक्षु कृत्वेति धारणोक्ता, विगतेच्छाभयकोध इति साधनभूता फलभूताश्च द्विविधा यमा नियमाश्चोक्ता, यतेन्द्रिय इति वितर्काख्य सप्रज्ञात, यतमना इति विचाराख्य, यतबुद्धि-रित्यानन्दासितास्यो, मोक्षपरायण इत्यसप्रज्ञात उक्त, शेषेण योगफलमिति विभाग । पाठकममननुरुध्यार्थकमेणाक्ष-रार्थ स्पष्टीकियते। तत्र विगतेच्छो विगतभयो विगतकोध इति सबन्ध । यो हि इच्छावान्स इष्टसिद्ध्यर्थ हिसा-रतस्तेयस्रीपरिग्रहानिच्छेत् । अतो विगतेच्छपदेन तद्विपर्ययान् 'अहिसासत्यास्तेयमस्चर्यापरिग्रहा यमा ' इति सुत्रो-क्तान्यमाँ छक्षयति । तथा मय स्रोच्छेदशङ्का तया खुद्धियो न 'शौचसतोषतप स्राध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' इति सूत्रोक्तान्नियमान्स्वीकर्तुमिच्छेदतो विगतभय इत्यनेन तेषा ग्रहणम् । तथा क्रोधाकान्तो मैत्र्यादीन्भावयितुमशक्त-श्चित्तप्रसाधन कर्तुं न शक्कोति । तच 'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनातश्चित्तप्रसाधनम्' इति सूत्रितम् । तत्र विगतकोधः शान्तप्रकृतित्वात्सुखितेषु मैत्रीं परस्रेष्टे न ममैवेष्टमिद् जातमिति भावयेत् । तथा दु खितेषु करुणा पुण्यवत्सु मुदिता पापवत्सूपेक्षा च भावयेत् । नचैतेन प्रसाधनेन विना चित्तादर्शस्य नैर्मल्य भवति । एव साधनावस्थाया यमनियमचित्तप्रसाधनाना सिद्ध्यर्थं विगतेच्छामयकोधत्वमीप्सितम् । एव फछावस्थायामपि तदी-प्सितम् । तथाहि सप्रज्ञातसमाधिफलभूताया मधुमत्या योगभूमौ स्थित योगिन प्रति दिव्या कामा उपतिष्ठन्ते तत्रापि विगतेच्छत्विमष्टम् । तथाहि 'स्थान्युपनिमन्नणे सङ्गस्रयाकरण पुनरनिष्टप्रसङ्गात्' इति सुत्रम् । स्थानिनो देवास्तैरुप-निमन्नणे इहास्रता इमे रम्यावसथा इमा रम्या रामा इमानि जरामरणहराणि रसायनानि इमे वय किकरा खपुण्या-र्जितमिद स्थान त्वया भुज्यतामिति प्रार्थनाया कियमाणाया सङ्गो लिप्सा तत्र न कर्तव्या, नापि तहाभेनात्मनो महाभा-गत्व देवप्रार्थ्यत्व मत्वा गर्वोऽपि कर्तव्यस्तयो सङ्गस्ययोर्भशहेत्तत्वादिति सुत्रार्थ । तथा मयमपि द्विविध योगान्तरायज वितर्कज च। तत्राद्य 'व्याघिस्त्यानसशयप्रमादालसाविरतिम्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽ-न्तराया.','द्र खदौर्मनसाङ्ग मेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुव.' इति सुत्राभ्यामुक्तः। स्त्यान अकर्मण्यता अविरतिरवैराग्य अङ्ग मेजयत्व कम्पवायु वितर्काहिसाद्यस्तज्ञ च भय। आद्यस निवारण ईश्वरप्रणिधानेन। तथाच सूत्रित 'ततः प्रत्यक्चे-तनाधिगमोऽन्तरायाभावश्च १ इति । तत ईश्वरप्रणिधानात् । द्वितीयस प्रतिपक्षभावनेन । तथाच स्त्रितम् 'वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् । इति 'वितर्का हिसाद्यः कृतकारितानुमोदितालोभकोघमोहमूला मृदुमध्याधिमात्रा दु खाज्ञानानन्त-

४ मधुस्दनीन्याक्या।

एतेषामेव वृत्तिस्थानीय कृत्स्र षष्ठोऽध्यायो भविष्यति । तत्रापि द्वाभ्या सक्षेपेण योग उच्यते । तृतीयेन तु तत्फल परमात्मज्ञानमिति विवेक — स्पर्शोञ्शब्दादीन्बाह्यान्बहिर्भवानपि श्रोत्रादिद्वारा तत्तदाकारान्त करणवृत्तिभिरन्त प्रविध्यन्युनर्बहिरेव

५ साष्योत्कषदीपिका।

निष्ठाना यतीना सद्योमुक्तिरुक्ला कमैयोगिना च सत्त्वशुद्धादिक्रमेण । अथेदानीं ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनान्तरङ्गसाधनस्य षष्ठाध्या-६ श्रीषरीन्यास्या ।

योगी मोक्षमाभोतीत्युक्तं तमेव योगं सक्षेपेण दर्शयन्नाह—स्पन्नां निति द्वाभ्याम् । बाह्या एव स्पर्शा स्परसादयो विषयाश्चिन्तिता
७ अभिनवगुराचार्यव्याख्या ।

स्पर्शाविति । वाक्यसर्वान्वहि- क्रस्वानक्षीकृत्य श्ववीर्वानदिवणड्डयोः कोषरागात्मकयोरन्तरे तब्रहिते स्थानविशेषे पश्चरपक्रितानि सर्वे

# यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः। विगतेच्छाभयकोघो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा ॥ २७ ॥ यतेन्द्रिय इति । यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्यतानि

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

विषयप्रावण्यं परित्यज्यं चक्करिप अवोर्मध्ये विक्षेपपरिहारार्थं कृत्वा प्राणापानौ च नासाभ्यन्तरचरणशीकौ समी न्यूना-धिकवर्जितौ कुम्भकेन निरुद्धौ कृत्वा करणानि सर्वाण्येव सयम्य प्राणायामपरो भूत्वा कि कुर्यादित्यपेक्षायामाह— यतेन्द्रियेति । इन्द्रियादिसयम कृत्वा मोक्षमेवापेक्षमाणो मननशील स्थादित्यर्थ । ज्ञानातिशयनिष्ठस्य सर्वदेच्छादि-३ नीलकण्डाच्यास्या (चतुर्परी)।

फला इति प्रतिपक्षभावनम्' इति च । आदिपदादनृतस्तेयादय । हिसादय प्रत्येक कृतकारितानुमोदितभेदेन त्रिविधाः । तेऽपि प्रत्येक लोहादिमूलकत्वेन त्रिविधा । तेऽपि मृदुमध्यमाधिमात्रमेदेन प्रत्येक त्रिविधा । ते च म्लभ्ता वितकीस्रयश्रत्वार पञ्च अधिका वा त्रिस्रिगुणिता एकाशीतिरष्टोत्तरशत पञ्चत्रिंशद्धिक शतमधिका वा भवन्ति । शाखाप्रशाखाभेदेनानन्ताश्च । दु खरूपमज्ञानरूप चानन्तफल येवा ते दु खाज्ञानानन्तफला इत्यनया प्रति-पक्ष भावनया ते निवर्तनीया इति । एव यमनियमचित्तप्रसाधनप्रतिपक्ष भावनैर्निरन्तराय मृद्कृतचित्तो योगी विविक्ते देशे 'आसीन संभवात्' इति न्यायेन स्थिरसुखमासनमध्यासीत । तत्र देशासने श्रुयेते 'समे शुचौ शर्करविह्ववाछुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमि । मनोतुकूले नतु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ त्रिरुन्नत स्थाप्य सम शरीर हृदीम्द्रियाणि मनसा सनिरुध्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्स्रोतासि सर्वाणि भयावहानि ॥' इति । चक्कुरित्यत्र विसर्ग-छोपरछान्दस । त्रिरुन्नत कटिवक्ष कन्धराप्रदेशेषुन्नतम् । ततो जितासन प्राणायाममभ्यसेत् । तेन हि मन्दगतौ श्राणे सति तद्नुसारि मनोऽपि चाञ्चल्य त्यजति । नोचेद्वायुविक्षेपेण विक्षिप्यते । तत्र प्राणजयप्रमाणम् 'प्राणान्त्र-पीड्येह सयुक्तचेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्रसीत' इति श्रुत्युक्तमेव सगृह्णाति । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्त-रचारिणौ इति । प्राणापानौ समौ तुल्यावृष्विधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यन्तरचारिणौ कुम्मकेन कृत्वा ततो बाह्या-न्बहिर्भवान्स्पर्शान्विषयसबन्धानिन्द्रियद्वारा नित्यमन्तर्बुद्धौ क्रियमाणान् योगीन्द्रियाणा प्रत्याहरणेन तान्बहिरेव कुर्यात् । ततो विषयेम्यो ब्यावृत्तेषु करणेषु खप्रकाले इवान्तर्मनोमात्रेणावतिष्ठत इत्यर्थ । इम प्रत्याहार कर्तुमशक्तस्याविर-फास का गतिरित्यत आह—चक्षुश्चेवान्तरेश्चवोरिति । चगन्दो वार्थे । चक्षुरेव वा भ्रुवोन्तरे कुर्यात्। खेचरी मुद्रामम्यसेदित्यर्थः । सा चोक्ता योगसारे 'लम्बिकोध्वेस्थिते गर्ते जिह्ना व्यावृत्य धारयेत् । दृढासनिश्चर तिष्ठेन्मुद्रैषा खेचरी मता ॥ भ्रुमध्यदृष्टिरप्येषा महादेवेन कीर्तिता' इति । य एव सर्वोऽपि बाह्ये विषये सूर्यादौ सयमो यथोक्त प्रत्याहारमनुष्ठातुमशक्तान्प्रत्येवोपदिस्यत इति श्रेयम् ॥ २७ ॥ यतेन्द्रियति । यसिन्कसिंश्रित्स्थूले

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

कृता परवैराग्यवशेन तत्तदाकारा वृत्तिमजुत्पायेखर्थ । ययेते आन्तरा भवेयुत्तदोपायसहस्रेणापि बहिर्न स्यु खभावभङ्ग-प्रसङ्गात, बाह्याना तु रागवशादन्त प्रविधाना वैराग्येण बहिर्गमन सभवतीति बदितु बाह्यानिति विशेषणम् । तदनेन वैरा-ग्यमुक्लाभ्यासमाह—अध्वश्चेवान्तरे भ्रुवो , कृत्वेखनुषज्यते । अखन्तिनमीलने हि निद्राख्या लयात्मिका वृत्तिरेका ५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

ये विस्तरेण षक्ष्यमाणस्य सूत्रस्थानीयास्त्रीन्श्लोकानाह । स्पर्शान् शब्दादीन्बाह्यानेव श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्बुद्धी प्रविद्यान्विषयान् अचिन्तनेन बहि कृत्वा सक्षुश्लेव भ्रवोरन्तरे कृत्वा तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा ॥ २०॥ यतानि स्यतानि इन्द्रियादीनि येन स मुनिर्मननशील मोक्ष एव परमयन परा गतिर्थस्य स मोक्षपरायणो मुमुक्ष विगता इच्छाद्यो यसात्स य ६ श्रीधरीन्याक्या ।

सन्तोऽन्त प्रविशन्ति तांस्तिविन्तात्यागेन बहिरेव कृत्वा चक्कश्च भुवोरन्तरे भूमध्य एव कृत्वाऽत्यन्त नैत्रयोर्निमीळने निद्रया मनो कीयते । उन्मीळनेन च बहि प्रसरति । तदुभवदोषपरिहारार्थमर्थनिमीळनेन भूमध्ये दृष्टि निषायेत्यर्थं । उच्छासनि श्वासरूपेण नासिक-योरभ्यन्तरे च चरन्तौ प्राणापानावूर्ध्वायोगतिनिरोधेन समौ कृत्वा । कुम्भयित्वेत्यर्थं । यहा प्राणो यथा बहिनै निर्याति यथा चापानो-इन्तर्न प्रविशति किंतु नासामध्य एव द्वाविष यथा चरतः तथा मन्दाभ्याग्रुच्छासनि श्वासाभ्या समौ कृत्वेति ॥ २७ ॥ यत हित ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । विद्वयाणि विभाय प्राणापानी अर्माश्रमी विद्यवृश्यभ्यन्तरे साम्येनावस्थाभ्यासीत । नसने कौटिस्येनासाम्येन कौचादिवज्ञाह्यवहरतीहिः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संयतानीन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च यस स यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मननान्मुनिः संन्यासी मोक्षपरायण एवं ऐहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परमयनं परा गतिर्यस्य सोऽयं मोक्षपरायणो मुनिर्भवेत्। विगते-

२ आनन्द्गिरिव्याख्या।

शून्यस्य सन्यासिनो मुक्तेरनायासिद्धस्वान्न तस्य किचिदपि कर्तव्यमस्तीत्याह—विगतेति । पूर्वार्थाक्षराणि व्याक-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

निषये सूर्ये तद्रश्मिषु वा विष्णुप्रतिमाया वाऽनाहतध्वनौ वान्यत्र वा चक्षुगद्यन्यतमद्वारा मनो धारयेत् । तच मन-स्तद्विषयाकारता प्राप्त तत्रैव स्थिराभ्यासेन विश्रान्त स्वदेहमपि न पश्यति सेय महाविदेहा नाम धारणा। अस्या सिद्धायामिन्द्रियगण खख विषय नृत गृह्णाति । सोऽय बिहार्विषयप्रत्याहार पूर्वोक्तस्त्वान्तर इति भेद । अत-एव तयोस्तुल्यफलत्व सूत्रितम् 'ततः क्षीयते प्रकागावरणम्' इति । तत अभ्यन्तरप्रत्याहारात् तथा बहिरकल्पिता ष्ट्रतिर्महाविदेहा तत्सयमात्प्रकाशावरणक्षय इति । यदा चित्त देहमविस्मृत्यैव हठेन पुर स्थितमूर्त्याद्याकार क्रियते तदा सा चित्तस्य मूर्त्याकारतारूपा वृत्ति कल्पिता । यदा तु निरवशेषेण देह विस्मृत्य चेत केनल ध्येयाकारूमात्र भवति तदा सा महाविदेहा नाम धारणा । तसा अपि फल तदेव । तत्सयमात्तसा चेतसो नियहात्प्रकाशावरणक्षयो भवति सोऽय बाह्यविषय समाधि । वितर्काख्यो द्विविध सवितर्कगिर्वितर्कभेदात् । तत्राद्यस्य लक्षण स्त्रित 'शब्दार्थज्ञानविकल्पै' सकीर्णा सवितर्का' इति । सवितर्का नाम समापत्ति समाधिरित्यर्थ । यदा विष्णुप्रति-मादौ पूर्वापरानुसघानेन शब्दार्थोछेखेन च भावना प्रवर्तते तदा सवितर्का समापत्तिः। असिन्नेवालम्बने पूर्वापरा-ननुसंघानेन शब्दार्थोक्षेखनमन्तरेण भावना प्रवर्तते तदा निर्वितकी नाम समापत्ति । तथाच सूत्र 'स्मृतिपरिशुद्धौ खरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का' इति । स्मृते शब्दार्थस्यरणस परिशुद्वौ वर्जने सति भागथितु स्वरूपेण शून्या तदाहमिद मावयामीत्येवमाकारा वृत्तिरिप भावियतुर्नास्तीवेति भाति । यतोऽर्थमात्रनिर्भासा ध्येयार्थमात्रमस्या भासते नत्वन्यदिति सुत्रार्थ । असा सिद्धाया योगी जितेन्द्रिय इत्युच्यते । जितमना इति आभ्यन्तरप्रत्याहारपूर्वेक यदा मन किलाते स्क्ष्मे विषये पूर्ववच्छव्दार्थो छेखपूर्वक तद्वर्ज च मनसो भावना प्रवर्तते तदा ते उमे समापत्ती सवि-चारनिर्विचाराख्ये भवत । तथाच सूत्र 'एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता' इति । अत्र सुक्ष्मविषयेति ग्रहणात्पूर्वस्या स्थूळविषयत्व गम्यते । एतयैव द्विविधवितर्कसमापत्त्यैव निर्विचारसमापत्तौ दृढाया योगी जितमना इत्युच्यते । यदा पुनश्चेतसो मूर्त्याकारता परित्यज्य सत्त्रोद्रेकात्समष्टिमनोमयविषया अहमेवेद सर्वोऽसी-ह्येवमाकारा भावना प्रवर्तते सोऽय सानन्द समाधि । यदात तामपि भावना परित्यज्य विषयवेदनमन्तरेणास्नी-ह्येतावन्मात्राकारा भावना प्रवर्तते साठिकता । अस्मिताहकारयोभेंद्रस्तु क्रमेण विषयवैमुख्यतदाभिमुख्यमात्रकृत । यथैक एव पूर्वाभिमुख पश्चिमाभिमुखश्चेति तद्वत् । असामवस्थाया योगी बुद्धितो विविक्तस त्वपदार्थस साक्षा-त्काराज्ञितबुद्धिरित्युच्यते । तदेतद्क्त यतेन्द्रियमनोबुद्धिरिति । एतान्येव प्रसाधनानि गुणपर्वाण्युच्यन्ते । तथाच सत्रम् 'विशेषाविशेषिकक्षमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि' इति । तत्र विशेषाः स्थूलभूतानि एकाद्शेन्द्रियाणि च । अवि-शेषा पञ्चतन्मात्राणि अहकारश्च । लिङ्गमात्र महत्तत्त्वम् । अलिङ्ग प्रधानम् । तत्र विशेषाद्विशेष प्रविविक्षतो योगिनो दैनदिनलयाभ्यासात्समनस्कानीन्द्रियाणि लीयन्ते स लय । बहिर्मुखान्येव वा भवन्ति स विक्षेप । एवमविशेषेभ्यो लिङ्गमात्र विविक्षतोऽपि लयविक्षेपौ स्त । लिङ्गमात्रात्पर पुरुष प्रविविक्षतोऽपि तौ स्त । तावेतौ लयविक्षेपौ हेयौ श्रुयेते 'लयविक्षेपरहित मनः कृत्वा सुनिश्रस्तम् । यदा यात्युनमनीभाव तदा तत्परम पदम् ॥' इति । एतेषु त्रिषु लीने-४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

भवेत्। प्रसारणे तु प्रमाणविपर्ययविकल्पस्मृतयश्चतक्षो विक्षेपात्मिका वृत्तयो भवेयु । पञ्चापि तु वृत्तयो निरोद्धव्या इति अर्धनिमीलनेन भूमध्ये चश्चषो निधानम् । तथा प्राणापानौ समौ तुल्यावूध्वीधोगतिविच्छेदेन नासाभ्यन्तरचारिणौ कुम्भकेन कुला, अनेनोपायेन यता स्यता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य स तथा । मोक्षपरायण सर्वविषयविरक्तो मुनिर्मननशीलो ५ साष्योक्कर्षदीपिका।

एव वर्तते स सुमुश्चरेव न तस्य मोक्षादन्यत्कर्तव्यमित्त स्पर्शानकृता बहिर्बाह्यान् मोक्षपरायण इस्यनेन वेराग्यानमुसुश्चरिवकारी कथित । चश्चश्चैवान्तरे श्रुवोरित्यनेनासनजयेन लयविक्षेपराहित्यमुक्तम् । प्राणेत्यादिना प्राणायामो निरूपित । स्पर्शानकृत्वा ६ श्रीधरीन्याच्या ।

अनेमोपायेन यता स्यता इन्द्रियमनोबुद्धयो यस्य, मोक्ष एव परमयन प्राप्य यस्य, अतएव विगता इच्छाभयकोधा यस्य, य एवभूतो

## भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्वभृतानां ज्ञात्वा मां ज्ञान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मिवद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

च्छाभयकोध इच्छा च भयं च क्रोधश्चेच्छाभयकोधास्ते विगता यसात्स विगतेच्छाभयकोध । य एवं वर्तते सदा सन्यासी मुक्त एव सः । न तस्य मोक्षोऽन्य कर्तव्योऽस्ति ॥ २८ ॥ एवं समाहित-चित्तेन किं विश्वेयमित्युच्यते—भोकार यश्चाना तपसा च कर्तृक्षपेण देवताक्रपेण च सर्वेछोकमहेश्वर सर्वेषां छोकाना महान्तमीश्वर सर्वेछोकमहेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां सर्वेप्राणिना प्रत्युपकारनिरपेक्ष-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

रोति—यतेत्यादिना । द्वितीयाधांक्षराणि व्याचष्टे—विगतेत्यादिना ॥ २८ ॥ अधिकारिणो यथोक्तस्य कर्तव्यामावे ज्ञातव्यमपि नास्तीत्याशक्क्य परिहरति—एवसित्यादिना । प्रसिद्ध भोक्तार व्यवच्छिनति—सर्वछोकेति । ततो द्यास बन्धविपर्ययाविति न्यायेन सर्वफलदातृत्व दशंयति—सृहृद्सिति । उक्तेश्वरज्ञाने फल कथयति—ज्ञात्वेति । यशेषु तप सु च द्विधा भोकृत्व व्यनक्ति—कर्तृक्षपेणेति । हिरण्यगर्भादिव्यवच्छेदार्थं विश्वनष्टि—महान्तसिति । स्वपरिकरोपकारिण राजान व्यावतेयति—प्रत्युपकारेति । ईश्वरस्य ताटस्थ्य व्युदस्यति—सर्वभूतानासिति । ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

ष्वाद्य सुप्त एव । द्वितीयो विगिलतदेहाहकारत्वाद्विदेहसञ्च । तृतीय प्रकृतिलय इति । एतयो समाधिर्माणः । अतएव स्त्रितम् 'भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्' इति । भवप्रत्ययो जन्मान्तरहेतुरेषा समाधिर्भवति । यद्वा जन्मान्तरे एतेषा जन्मनेत्र समाधिसिद्धि पक्षिणामाकाशगमनसिद्धिवद्भवतीति स्त्रार्थः । सर्वथापि तेषा सद्योमुक्तिन्तिः । यदातु अस्तितामात्रसापि निर्विकटपे चिन्मात्रे लयो भवति तदाय विद्वान्कैवल्य धर्ममेव समाध्या- स्थमनुमति । यमधिकृत्य श्रूयते 'क्षणमेक ऋतुशतस्य चतु सप्तत्या यत्कल तदवामोति' इति । अयमेव मोक्षास्या परमयन प्राप्य स्थान यस स मुनिर्मोक्षपरायण इत्युच्यते । यतोऽस्थामेत्रावस्थाया योगी जीवन्मक्त इत्युच्यते । विगित्रल्यामयकोध इति पाद प्रागेव व्याख्यात । य प्रवभूतः स सदा मुक्त बन्धप्रतीतिकालेऽपि स मुक्त एवास्ति । अज्ञानमात्रव्यवधानान्मुक्ते । एतेनाहकारादेर्बन्धस्य कालत्रयेऽप्यसत्त्रोक्तया मिथ्यात्व दर्शितम् ॥ २८ ॥ एव समाहितचिक्तेन कि विज्ञेयमित्युच्यते—भोक्तारमिति । सोपाविकेन रूपेण यज्ञाना तपसा च कर्नृरूपेण देवतारूपेण च भोक्तारम् । तथा सर्वेषा भूताना हिरण्यगर्मादीनामपि महान्त व्यापकमीश्वरमीशितारमन्तर्यामिणम् । सुहृद सर्वन्यस्याः

भवेत्। विगतेच्छाभयकोध इति वीतरागभयको व इस्रत्र व्याख्यातम्। एतादृशो य सन्यासी सदा भवति मुक्त एव स । नतु मोक्ष तस्य कर्तव्योऽस्ति । अथवा य एतादृश स सदा जी नत्ति मुक्त एव ॥ २०॥ २०॥ २० ॥ २० ॥ २० ॥ २० ॥ २० ॥ ३० ॥ स्वया मुच्यत इति तदाह—सर्वषा यज्ञाना तपसा च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च मोक्तार मोगकर्तार पालकमिति वा। 'भुज पालना मन्यवद्वारयो ' इति धातु । सर्वेषा लोकाना मद्दान्तमीश्वर हिरण्यगर्मादीनामपि नियन्तार सर्वेषा प्राणिना सुदृद प्रत्युपकार- ५ माण्योत्कपदीपिका।

बहिर्बाद्यानिस्यनेनैव 'अहिंसासस्यास्तयबद्धाचर्यापरिमहा यमा ' इतिस्त्रोक्ता यमा । 'शौचसतोषतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ' इति स्त्रोक्ता नियमाश्व प्रदार्शता । यतेन्द्रिय इति प्रस्याहार यतमना इति धारणाध्याने, यतबुद्धिरिति समावि कथित , विगतेच्छाभयकोध इति मोक्षपरायणस्य योगिन स्वरूपनिरूपणिति विवेक ॥ २८॥ एव द्वाभ्या ध्यानयोग स्त्रयिन साइनते मुक्त एव स इत्युक्त तर्तिक साक्षाज्ज्ञान विनेव मोक्षसायनमुत ज्ञानद्वारेणित सशयनिमृत्त्ये 'तमेव विदिखाति मृत्युमेति नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय', 'ज्ञानादेव तु कैवल्य', 'ऋते ज्ञानाक्त मोक्ष ' इत्यादिश्चस्त्रतुरोधेन द्वितीयपक्ष सिद्वान्तयित । तृतीयेन भोकार यज्ञाना तपसा च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च सर्वेषा ब्रह्मादिस्थावरपर्यन्ताना महान्तमीश्वर सर्वभूताना सुद्धद सर्वप्राणिना प्रत्युपकार-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

मुनि स सदा जीवन्निप मुक्त प्रवेखर्थ ।। २८ ।। नन्वेविमिन्द्रियादिसयममात्रेण कथ मुक्ति स्थान्न तावन्मात्रेण किंतु श्चानद्वारेणे-त्याद्य-भोक्तारमिति । यशाना तपद्या च मद्भक्ते समर्पिताना यदृच्छया भोक्तार पाळकमिति वा सर्वेषा लोकाना मद्दान्तमीश्वर ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यारुवा

नासा चित्तवृत्ति । एतदेव बाह्ये ॥ २७ ॥ यतेन्द्रिय इति । एविषये योगी सर्ववयवहारान्वतयञ्जि मुक्तएव ॥ २८ ॥ भोक्तारमिति । यज्ञ

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तयोपकारिणं सर्वभूताना हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं सर्वेप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्ति सर्वसंसारोपरितमुच्छति प्राप्नोतीति॥ २९॥

### इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रीशंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये कर्मसन्यासयोगो नाम पश्चमोऽध्यायः॥ ५॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तर्हि तत्र तत्र व्यवस्थितकर्मतत्फलसंसर्गित्व स्यादित्याशङ्काह—सर्वेकर्मेति । नच तस्य बुद्धितद्वृत्तिसबन्धोऽपि बस्तुतोऽस्तीत्याह—सर्वेप्रत्ययेति । यथोकेश्वरपरिज्ञानफलमभिद्धाति—मा नारायणमिति । तदेव कर्मयोगस्यामुख्यसन्यासापेक्षया प्रशस्तत्वेऽपि ततो मुख्यसन्यासस्याधिक्यात्तद्वतो बुद्धिगुच्चादियुक्तस्य कामकोधोद्भव वेगमिहेव सोहु शक्तस्य शमदमादिमतो योगाधिकृतस्य त्वपदार्थाभिज्ञस्य परमात्मान प्रस्वक्त्वेन जानतो मुक्तिरिति सिद्धम् ॥ २९ ॥ इस्यानन्दगिरिकृतदीकाया पञ्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

#### ३ नीलकण्डच्याच्या (चतुर्धरी)।

भूताना प्राणिना प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिण सर्वप्रत्ययसाक्षिण नारायण मा प्रत्यगमेदेन ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य तद्भाव प्राप्य शान्तिमनुपाध्यवस्था निरुपाख्या कैवल्यसज्ञा ऋच्छित प्राप्तोति । एवच मोपाधिब्रह्मभावप्राप्तिपूर्वकैव निरुपाधिप्राप्तिरिति गम्यते । यथोक्त वार्तिकसारे 'सोपाधिर्निरुपाधिश्च द्वेषा ब्रह्मनिदुच्यते । सोपाधिक स्थात्सर्वातमा निरुपाख्योऽनुपाधिकः ॥ जक्षन्कीडन्रतिं प्राप्त इति सोपाधिकस्य तु । छा दोग्ये सर्गकामाप्ति सार्वात्म्यात्स्पष्टमीरिता ॥ अहमन्न तथान्नाद स्रोककार्यप्यहो अहम् । इति तत्त्वविद सामगाने सर्वात्मता श्रुता ॥ अत्रापि चक्रदृष्टान्तान्त्मोपाधिस्तत्त्विवक्कृत । अपूर्वानपराद्युक्त्या श्रोष्यते निरुपाधिक ॥ इति ॥ २९॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकाशे पश्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

निरपेक्षतयोपकारिण सर्वान्तर्यामिण सर्वेभासक परिपूर्णसिचदानन्दैकरस परमार्थसत्य सर्वात्मान नारायण मा ज्ञाला आत्म-लेन साक्षात्कृत्य शाद्धित सर्वेससारोपरित मुक्तिमृच्छति प्राप्नोतीत्यर्थ । ला पश्यक्षपि कथ नाह मुक्त इत्याशङ्कानिराकरणाय विशेषणानि । उक्तरूपेणैव मम ज्ञान मुक्तिकारणमिति भाव ॥ २९ ॥

अनेकसाधनाभ्यासनिष्पन्न हरिणेरितम् । खखरूपपरिज्ञान सर्वेषा मुक्तिसाधनम् ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरखतीपादिशिष्यमधुसूदनसरखतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागूढार्थंदीपिकाया कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्याय ॥ ५॥

#### ५ माज्योत्कर्षदीपिका।

निरपेक्षतया उपकारिण सर्वभूताना हृदयस्य मा नारायणमात्मलेन ज्ञाला शान्ति सर्वससारोपरित मोक्षाख्यामृच्छित प्राप्नोति । यत्तु चतुर्विशतिश्लोकव्याख्यानानन्तरं एव मुक्त उक्त । मुमुक्षविश्लिविधा श्रवणमननिरिष्यासनरता तेषु श्रवणनिरतो द्वितीयश्लोकेनोच्यते लभनत इति, अय मननिरतस्तृतीयश्लोकेनोच्यते कामेति, अविश्विष्टश्लोकद्वयेन निरिष्यासनिरत उच्यते स्पर्शानितीति वर्णयन्ति तिचन्त्वम् । लभनते ब्रह्म निर्वाणमिति मोक्षलभस्य श्रवणमात्रेणानुपपत्ते द्वारकल्पनाया गौणलकल्पनस्य च सितसभवेऽन्याग्यलात् । विदितात्मनामिलस्य षष्ठाध्यायस्त्रस्थानीयस्य प्राणेलादिना स्पष्टतया प्रतीय-मानस्य ध्यानयोगस्य च बाधकप्रसङ्गादिति दिक् । तदनेन पञ्चमाध्यायेनाग्रुद्धितिन कृताज्ज्ञानिष्ठारहितात्सन्यासात्कर्मयोगस्य चित्तग्रुद्धादिसपादकस्य श्रेष्ठमुक्ता ग्रुद्धितत्स्य सन्यासिन शमदमादिसपत्रस्य कामाद्यद्भव वेगिमहैव सोढु शक्तस्य योगाधिकृतस्य लपदार्थाभिज्ञस्य परमात्मान प्रत्यक्लेन जानतो मुक्तिरित्युक्तम् ॥ २९ ॥ इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालस्वामिश्री-पाद्शिष्यदत्तवशावतसरामकुमारस्तुधनपतिविदुषा विरचिताया श्रीगीतामाघ्योत्कर्षदिपिकाया पश्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

सर्वेषा भूताना मुहद निरपेक्षोपकारिणमन्तर्यामिण मा बात्वा मत्प्रसादेन शान्ति मोक्षमुच्छित प्रामोति ॥ २९ ॥ विकल्पशङ्कापोहेन वेनैव साख्ययोगयो । समुचय क्रमेणोक्ता सर्वज्ञ नौमि त हरिम् ॥ १॥ इति मुवीथन्या टीकाया पद्धमोऽध्याय ॥ ५ ॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

फलेषु भीकात्यन्तफलस्वात् । एव तपस्वीदश सगवत्तस्व विन्दन्यथातथास्थितोऽपि मुख्यत इति शिवम् ॥ २९ ॥ अत्र सग्रहस्रोकः । सर्वा-ग्येवादः भूतानि समस्वेनातुपस्यतः । जडवद्यवहारोऽपि भोक्षायैवावकस्यते ॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यराजानकाभिनवगुप्तविरिचिते श्रीगीठार्थसग्रहे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

भ० भी० ३६

## षष्टोऽध्यायः ।

## श्रीभगवानुवाच ।

## अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः॥१॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

अतीतानन्तराध्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यग्दर्शनं प्रत्यन्तरङ्गस्य स्त्रभूताः श्लोकाः स्पर्शान्कत्वा बहिरित्यादय उपदिष्टास्तेषा वृत्तिस्थानीयोऽय षष्टोऽध्याय आरभ्यते, तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कर्मेति यावद्ध्यानयोगारोहणासमर्थस्तावद्वृहस्थेनाधिकतेन कर्तव्यं कर्मेत्यतस्तत्स्तौति—अनाश्चित इति । नचु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं, यावतानुष्टेयमेव विहितं कर्मं यावज्ञीवम् । नाववक्षोर्मुने-र्यांग कर्म कारणमुच्यत इति विशेषणादारूढस्य च शमेनैव संबन्धकरणात्। आववस्थोरारूढस्य च

#### २ आनम्द्रिगरिज्याक्या ।

ध्यानयोगप्रस्तावानन्तर तद्योग्यताहेतुकर्मण स्तुति भगवानुक्तवानिस्याह—श्रीभगवानिति । पूर्वोत्तराध्याययो सङ्गितमभिद्धानो वृत्तमन् व्याप्यायन्तरमवतारयित—अतीतित । सम्यग्दर्शनप्रकरणे ध्यानयोगस्य प्रसङ्गाभाव व्युदस्यति—सम्यगिति । सम्रहिवरणयोरतीतानन्तराध्याययोर्थुक्त हेतुहेतुमस्वमिति भाव । अध्यायसबन्धमिभ धायानाश्रित कर्मफलमित्यादिश्लोकद्वयस्य तात्पर्यमाह—तन्नेति । कर्मयोगस्य सन्यासहेतोर्भर्यादा दर्शयितु साङ्ग स्व योग विचारयितुमध्याये प्रवृत्ते सतीति सप्तम्यर्थ । सन्यासिना कर्तव्य कर्मस्येव प्रतिभास व्युदस्यति—गृहस्थेनेति । कर्तव्यत्वं स्तुतियोग्यत्वमतःशब्दार्थं । समुखयवादी सीमाकरणमाक्षिपति—नन्विति । यावजीवश्चतिवशाखाना-रोहणसामध्ये सत्यपि कर्मानुष्ठानस्य दुर्वारत्वादिति हेतुमाह—यावतेति । भार्यावियोगादिप्रतिबन्धाद्यावजीवश्चति-चोदितकर्माननुष्ठानवद्वैराग्यप्रतिबन्धादपि तदननुष्ठानसभवाद्वगवतो विशेषवचनाच न यावजीव कर्मानुष्ठानप्रसक्ति-रिति परिहरति—नारुक्शोरिति । उक्तमेवार्थं व्यतिरेकद्वारेण विवृणोति—आरुक्शोरित्यादिना । आरोद्धमिन्छती-रिति परिहरति—नारुक्शोरिति । उक्तमेवार्थं व्यतिरेकद्वारेण विवृणोति—आरुक्शोरित्यादिना । आरोद्धमिन्छती-

#### ३ नीलकण्डच्याच्या (चतुर्धरी)।

पूर्वाध्यायान्ते सूत्रित ध्यानयोग विवरीतिमञ्छस्तत्राधिकारहेतित्वात्कर्मयोग तावत्स्तौति द्वाभ्याम्—अनाश्चितः इति । यः कर्मणा फलमनाश्चितोऽनपेक्षमाणः कार्यमवश्यकर्तव्य नित्य कर्म करोति स एव फलसकल्पत्यागा-

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

योगसूत्र त्रिभि श्लोकै पश्चमान्ते यदीरितम् । षष्ठस्लारभ्यतेऽध्यायस्तद्याख्यानाय विस्तरात् ॥

तत्र सर्वकर्मसागेन योग विधास्यस्याज्यस्त हीनसमाशक्क्ष कर्मयोग स्तौति द्वाभ्याम्—श्रीभगवानुवाच— कर्मणा फलमनाश्चितोऽनपेक्षमाण फलाभिसिधरिहत सन्, कार्यं कर्तव्यतया शास्त्रेण विहित निस्प्यमिहोत्रादि कर्म करोति य स कर्म्यपि सन् सन्यासी योगी चेति स्त्यते । सन्यासो हि स्याग । चित्तगतविक्षेपाभावश्च योग । ती चास्य विद्येते फलस्रागात् फलनुष्णारूपचित्तविक्षेपाभावाच्च । कर्मफलनुष्णास्याग एवात्र गौण्या दृत्या सन्यासयोग-शब्दाभ्यामभिष्ठीयते सकामानपेक्ष्य प्राशस्यकथनाय । अवस्यभाविनौ हि निष्कामकर्मानुष्ठातुर्भुख्यौ सन्यासयोगौ । तसादय

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

पश्चमाध्यायान्ते सम्यग्दर्शन प्रत्यन्तरङ्गसाधनस्य ध्यानयोगस्य सूत्रस्थानीयास्त्रयः श्लोका उदाहृतास्त्रदृत्तिस्थानीयोऽय षष्ठाध्याय स्थार्थयते । तत्र तद्धिकारसपत्तये गृहस्थेनाधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्मेत्यस्त्रत्स्ति — अनाश्चित हित हाभ्याम् । कर्मण फलमनाश्चित कर्मफलतृष्णारहित सन् कार्यसवश्यकर्तव्य काम्यविपरीत नित्याभिहोत्रादिक य करोति स संन्यासी च योगी चेति कर्मफलतृष्णावद्य इतरकर्मिभ्य उत्कृष्ट इति गौणप्रयोगेण स्तूयते । तथाच सन्यास परित्याग सोऽस्यास्तीति स । योगश्चित्त- 
६ श्रीषरीव्याक्या ।

चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं विना सन्यासमात्रत । सुक्ति स्थादिति षष्ठेऽसिन्ध्यानयोगो वितन्यते ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायान्ते संक्षेपेणोक्त योग प्रपन्नयितु षष्ठाध्यायारम्भ । तत्र तावत्सर्वकर्माणि मनसेत्यारभ्य सन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठायास्तात्पर्येणाभिधानाहु खस्रह्म-स्वाच कर्मण सहसा सन्यासातिप्रसङ्ग प्राप्त वारथितु सन्यासादणि श्रेष्ठत्वेन कर्मयोग स्त्रौति । श्रीभगवानुवाच-अनाश्चित इति

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

श्रीभगवातुवाच । अमाश्रित इति । एव प्राक्तनेनाध्यायगणेन साधितोऽर्थ श्लोकद्वयेन निगधते । कार्य स्वजात्मादिविहितम् । संन्यासी

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

शमः कर्म चोभयं कर्तव्यत्वेनाभिष्रेतं चेत्स्यात्तदाहहक्षोराह्ह्हस्य चेति शमकर्मविषयभेदेन विशेषणं विभागकरणं चानर्थक स्यात्। तत्राश्रमिणां कश्चिद्योगमाहहश्चर्भवत्याह्न्द्ध्य कश्चिद्द्यं नाहहश्चवो न चाह्न्ह्हास्तानपेक्ष्याहरुक्षोराह्म्ह्हस्य चेति विशेषण विभागकरण चोपपद्यत एवेति चेत्। न। तस्यैवेति वचनात्। पुनर्योगग्रहणाच योगाह्म्हस्येति य आसीत्पूर्व योगमाहरुश्चस्तस्यवाह्म्हस्य शम एव कर्तव्य कारण योगफल प्रत्युच्यत इति। अतो न यावज्ञीव कर्तव्यत्वप्राप्ति कस्यचिद्दिप कर्मणः, योगविश्रष्टवचनाच । गृहस्थस्य चेत्किर्मणो योगो विहित षष्टेऽध्याये स योगविश्रष्टोऽपि कर्मगितं कर्मफल प्राप्तोतीति तस्य नाशाशङ्कानुपपन्ना स्यात्। अवश्यं हि इत कर्म काम्य नित्य वा मोक्षस्य नित्यत्वादनारभ्यत्वे स्व फलमारभत एव। नित्यस्य च कर्मणो वेद्प्रमाणावबुद्धत्वात्फलेन भवितव्य-मित्यवोचाम, अन्यथा वेदस्यानर्थक्यप्रसङ्गादिति। नच कर्मणि सत्युभयविश्रष्टवचनमर्थवत्, कर्मिणो

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

त्यास्त्रश्चरित्यत्रारोहणेच्छाविशेषणमारोहण कृतवानित्यारूढ इत्यत्र पुनरिच्छाविषयभूतमारोहण विशेषणमेव शमकर्मविषय-योभेंदेन विशेषण, मर्यादाकरणानङ्कीकरणे विरुद्धमापद्येत, तयोरेव विभागकरण च भागवतसीमानङ्कीकारे न युज्येतेत्यर्थ । विशेषणविभागकारणयोरन्यथोपपत्तिमाशङ्कते--तत्रेति । व्यवहारभूमि सप्तम्यर्थ । षष्टी निर्धारणे । भवत्वधिकारिणा त्रैविष्यं तथापि प्रकृते विशेषणादौ किमायातमित्याशक्का तृतीयापेक्षया तद्भपतिरित्याह—तानपेक्ष्येति । आरुरुक्षो-रारुढस च भेदे तसेवेति प्रकृतपरामर्शानुपपत्तिरिति द्षयति—न तस्येति । यद्यनारुरुख्च पुरुषमपेक्ष्यारुरुक्षोरिति विशेषण तस्य च कर्मारोहणकारणमनारूढ च पुरुषमपेक्ष्यारूढस्थेति विशेषण तस्य च शम सन्यासी योगफळशासी कारणमिति विशेषणविभागकरणयोरुपपत्तिस्तदारुरक्षोरारूढस्य च भिन्नत्वात्मक्कतपरामर्शिनस्तच्छब्दस्यानपपत्तेनं युक्त-मित्थ विशेषणाद्यपपादनमित्यर्थ । किंच योगमारुरुक्षोस्तदारोहणे कारण कर्मेत्युक्त्वा पुनर्योगारूढस्पेति योगशब्द-प्रयोगाचो योग पूर्वमारुरुध्वरासीत्तसैवापेक्षित योगमारूढस्य तत्फलप्राप्ती कर्मसन्यास शमशब्दवाच्यो हेतुरवेच ्रतिच्य इति वचनादारुरक्षोरारुदस्य चाभिन्नत्वप्रसमिज्ञानान तयोभिन्नत्व शङ्कितु शक्यमित्याह—पुनरिति । यत् यावजीवश्वतिविरोधाद्योगारोहणसीमाकरण कर्मणोऽनुचितमिति तन्नाह-अत इति । पूर्वोक्तरीत्या कर्मतस्यागयो-विभागोपपत्तौ श्रुतेरन्यविषयत्वाद्योगमारूढस्य मुमुश्लोर्जज्ञासमानस्य नित्यनैमित्तिककमैस्वपि परित्यागसिद्धिरित्यर्थ । इतश्च यावजीव कर्म कर्तव्य न भवतीत्याह-योगेति । सन्यासिनो योगश्रष्टत्य विनाशशङ्कावचनाश्च यावजीव कर्म कर्तव्य प्रतिभातीत्यर्थ । नन् योगभ्रष्टशब्देन गृहस्थसैवाभिधानात्तसैवास्मिन्नध्याये योगविधानाद्योगारोहणयोग्यत्वे ससपि यावजीव कर्म कर्तव्यमिति नेत्याह-गृहस्थस्येति । तेनापि मुमुञ्जूणा कृतस्य कर्मणो मोक्षातिरिक्ककलाना-रम्भकत्वाद्योगअष्टोऽसौ छिन्नाअमिव नरयतीति राङ्का सावकारोत्याराङ्क्याह—अवश्य हीति । अपौरुषेयाश्चिदींषा-हेदात्फलदायिनी कर्मण स्वाभाविकी शक्तिरवगता ब्रह्मभावस च स्वत सिद्धत्वास कर्मफलवस्वमतो मोक्षातिरिक्त-स्यैव फलस्य कमीरम्मकमिति कर्मिणि योगभ्रष्टेऽपि कर्मगति गच्छतीति निरवकाशा शक्केत्यर्थ । नन् समक्षणा काम्य-प्रतिषद्धयोरकरणारकृतयोश्च नित्यनैमित्तिकयोरफल्टात्कथ तदीयस्य कर्मणो नियमेन फलारम्भकत्वं तन्नाह-नित्यस्य चेति । चकारेण नैमित्तिक कर्मानुकृष्यते । वेद्प्रमाणकःवेऽपि नित्यनैमित्तिकयोरफलस्वे दोषमाह— अन्यशेति । कर्मणोऽनुष्ठितस्य फलारम्भकत्वधौच्याद्वहस्थो योगभ्रष्टोऽपि कर्मगतिं गच्छतीति न तस्य नाशाशक्रेति शेष । इतोऽपि गृहस्थो योगअष्टशब्दवाच्यो न भवतीत्याह--नचेति । ज्ञानं कर्म चेत्युभयं ततो विश्वष्टोऽय नक्यतीति वचन गृहस्थे कर्मणि सति नार्थवज्रवितम् तस्य कर्मनिष्ठस्य कर्मणी विश्रदे हेत्वभावात्तरफलस्याववयकत्वादिस्यथै ।

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

त्सन्यासी च योगी च भवति गतु निरमियों विधितः श्रौतस्मार्तकर्मत्यागी स एव सन्यासी, नापि अकियस्त्यक्तवाद्यानः-

यद्यपि न निरिप्तरिप्तसाध्यश्रीतकर्मत्यागी न भवति, न चिक्रियोऽभिनिरपेक्षसार्तिकैयात्यागी च न भवति, तथापि संन्यासी योगी चेति मन्तव्य । अथवा न निरिप्तर्न चिक्रिय सन्यासी योगी चेति मन्तव्य , किंतु साप्ति सिक्रियश्च निष्काम ५ आच्योत्कर्षदीपिका ।

समाधानं सोऽस्यास्तीति स योगी चेत्येवमुभयगुणसपन्नोऽय मन्तव्य , न केवल निरिमरिकय एव सन्यासी योगी चेति मन्तव्य । निर्गता अमय कर्माक्रभूता यसात्स । अनिमसाधना अप्यविद्यमाना क्रियास्तपोदानादिका यस्य स नित्यसमाधिनिष्ठ इत्यर्थ ।

६ श्रीघरीव्याक्या।

द्वास्याम् । क्रीफलमनाश्रितोऽनपेक्षमाण अवस्यं कर्तव्यतया विहित कर्मं य करोति स एव सन्यासी योगी च नतु निरमि अग्नि-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विश्वंशकारणानुपपत्तेः कर्म इतमीश्वरे संन्यसेत्यतः कर्तरि कर्म फलं नारमत इति चेत् । नेश्वरे संन्यासस्याधिकतरफलहेतुत्वोपपत्ते । मोक्षायैविति चेत्सकर्मणा इतानामीश्वरे न्यासो मोक्षायैव न फलान्तराय, योगसिहतो योगाच विश्वष्ट इत्यतस्तं प्रति नाशाशद्धा युक्तैवेति चेत् । न । 'एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह ', 'ब्रह्मचारिवते स्थितः' इति कर्मसंन्यासविधानात् । नचात्र ध्यान काले स्त्रीसहायत्वाशद्धा येनैकाकित्वं विधीयते । नच गृहस्थस्य निराशीरपरिग्रह इत्यादिवचनमन् तुकूलम् । उभयविश्वष्टप्रश्लानुपपत्तेश्च । अनाश्चित इत्यनेन कर्मिण एव संन्यासित्वं योगित्वं चोक्त, प्रतिषद्ध च निरश्चरित्रयस्य च संन्यासित्वं योगित्व चेति चेत् । न । ध्यानयोग प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः फलाकाङ्क्षा संन्यासस्तुतिपरत्वात् । न केवल निरिग्नरिक्रय एव संन्यासी योगी च किं तिर्हे कर्मिण कर्मफलासङ्ग संन्यासस्तुतिपरत्वात् । न केवल निरिग्नरिक्रय एव संन्यासी योगी च भवतीति स्त्यते । नचेकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसंन्यासस्तुतिश्वतुर्थाश्चमप्रतिषेधश्चोपपद्यते । नच प्रसिद्धं निरश्चरित्रयस्य परमार्थसंन्यासिन श्रुतिस्मृतिश्वतुर्थाश्चमप्रतिषेधश्चोपपद्यते । नच प्रसिद्धं निरश्चरित्रयस्य परमार्थसंन्यासिन श्रुतिस्मृतिषुराणेतिहासयोगशास्त्रविहितं सन्यासित्वं योगित्व च प्रतिष्धित भगवान् । स्वचनविरोधाच । सर्वकर्माण मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते मौनी सतुष्टो येन केनचिद्निकेतः स्थिरमितिचिहाय कामान्यः सर्वान्युपाश्चरित निःस्पृहः सर्वत्रमपरित्यागीति च तत्र तत्र भगवता स्वचनानि दार्शितानि तैर्विष्ध्यत चतुर्थाश्चमवित्रतिषेधः।तसान्मुनेर्याग्वासित्य चत्र तत्र भगवता स्वचनानि दार्शितानि तैर्विष्ध्यत चतुर्थाश्चमवित्रतिषेधः।तसान्मुनेर्याग्वासित्र चत्र तत्र तत्र भगवता स्वचनानि दार्शितानि तैर्विष्यते चत्र चत्र सर्वासित्वेष्यः।तसान्यनेर्यान्य

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

क्रतस्य कर्मणो मुमुञ्जुणा भगवति समर्पणात्कतेरि फलानारम्भकत्वादस्ति विभ्रशकारणमिति शङ्कते-कर्मेति । राजा-राधनबुद्धा धनधान्यादिसमर्पणस्याधिकफलहेतुरवोपलम्भादीश्वरे समर्पण न अशकारणमिति द्वयति—नेत्यादिना । अधिकफलहेतुःवेऽपि मोक्षहेतुःविमिष्यतामिति शङ्कते—मोक्षायेति । तदेव चोच विवृणोति स्वकर्मणामिति । सहकारिसामर्थ्यात्तस्य फलान्तर प्रत्युपायत्वासिद्धिरिति हेतु सूचयति—योगेति । ध्यानसहितस्य सन्यासस्य मोक्षौ-पयिकत्वे कृतो योगञ्रष्टमधिकृत्य नाशाशङ्केत्याशङ्काह—योगाचेति । सहकार्यभावे सामध्यभावारफलानुपपत्तेर्युका नाशाशक्केलर्थ । ध्यानसहितमीश्वरे कर्मसमर्पण मोक्षायेलात्र प्रमाणाभावाद्वहस्थो योगञ्रष्टशब्दवाच्यो न भवतीति द्वयति—नेति । गृहस्थस्य योगभ्रष्टशब्दवाच्यःवाभावे हेःवन्तरमाह—एक।कीति । न खल्वेतानि विशेषणानि गृहस्थसमवायीनि सभवन्ति तेन तस्य ध्यानयोगविध्यभावाञ्च त प्रति योगश्रष्टशब्दवचनसुचितिसस्यर्थ । एकाकि-त्ववचन गृहस्थस्यापि ध्यानकाले स्त्रीसहायत्वाभावाभिष्रायेण भविष्यतीत्याशक्र्याप्तिहोत्रादिवस्थानस्य पत्नीसाध्यत्वा-भावादप्राप्तप्रतिषेधान्मैविमत्याह — न चात्रेति । विशेषणान्तरपर्यालोचनयापि नायमेकाकिशब्दो गृहस्थपरो भवितु-मर्हतीलाह-नचेति । किंच गृहस्थसैवैकाकित्वादि विवक्षित्वा ध्यानयोगविधौ त प्रत्युभयभ्रष्टप्रश्नो नोपपद्यत इलाह—उभयेति । नहि गृहस्य प्रत्युभयसाज्ज्ञानात्कर्मणश्च विश्वष्टत्वसूपेल प्रष्ट युज्यते तस्य ज्ञानाद्वरोऽपि कर्मणस्तदभावादनुष्ठीयमानकर्मभ्रशेऽपि प्रागनुष्ठितकर्मवशात्फलप्रतिलम्भादतो यथोक्तप्रश्नालोचनया न गृहस्य प्रति ध्यानविधानोपपत्तिरित्यर्थ । नतु भगवता संन्यासस्य प्रतिषिद्धःवाद्वहस्थस्येव योगविधानात्तस्येव योगञ्रष्टशब्दवाच्य-खंमिति शक्कते-अनाश्रित इत्यनेनेति । भगवद्वाक्य न प्रतिषेधपरमिति परिहरति-न । ध्यानेति । स्तुतिपर-रवमेव स्फोरयति—न केवलसिति । सरवशुचार्यमनुतिष्ठनिति सबन्ध । वाक्यस्योभयपरव्यमाशङ्का वाक्यमेदप्र-सङ्गान्मैवमिलाह—नचेति । इतोऽपि भगवत सन्यासात्रमप्रतिषेघोऽभिष्रेतो न भवतीलाह—नच प्रसिद्धसिति । तस्य प्रसिद्धं संन्यासित्व योगित्व चेति सबन्ध । प्रसिद्धत्वमेव व्याकरोति —श्रुतीति । इतोऽपि संन्यासाश्रम भगवान प्रतिषेधतीलाह—स्वचनति । विरोधमेव साधयति—सर्वेकमीणीत्यादिना । अनाश्रित इत्यादिवान्यस्य यथाश्रतार्थंत्वानुपपत्ते स्तृतिपरत्वसपपादितसपसहरति—तसादिति । कर्मफलसंन्यासित्वमत्र सुनिशब्दार्थः । ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

कर्मा बुष्ठायी सन्यासी योगी चेति मन्तव्य इति स्तूयते । 'अपशवो वा अन्य गोअश्वभ्य पशवो गोअश्वान्' इस्त्रेव प्रशासालक्षणयानया नजन्वयोपपत्ति । अत्र चाकिय इस्त्रेनैव सर्वकर्मसन्यासिनि लब्धे निरिप्तिरिति व्यर्थे स्यादिसिप्तशब्देन १ भाष्योक्तर्पतीपिका ।

एँतेन कार्यं कर्म य करोति स एव संन्यासी च योगी च नतु निरिष्ठ नचिक्रिय इति प्रत्युक्तम् । न केवल निरिष्मरमयो यार्हपत्याहवनीयान्वाहार्यपचनप्रसृतय तातुद्वास्य स्थित एव सन्यासी । तथा अन्याश्व तपोदानाया कियास्तद्रहित समाधिनिष्ठ एव योगी चेति । न चेति यथासख्यसुभयव्यतिरैको व्याख्येय । एतेनामिशब्देन सर्वाणि कर्माण्युपलक्ष्य निरिष्मरिति सन्यासी ।

## यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

मारुठक्षो' प्रतिपन्नगाईस्थ्यसाग्निहोत्रादि कर्मफलिनरपेक्षमनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं बुद्धिशुद्धिद्वारेण प्रतिपचत इति स संन्यासी च योगी चेति स्त्यते—अनाश्रितः न आश्रितोऽनान्त्रितः कि कर्मफलं कर्मण फलं कर्मफल यत्त्वनाश्रितः। कर्मफलतृष्णारहित इत्यर्थः। यो हि कर्मफलं तृष्णावान्स कर्मफलमाश्रितो भवत्यय तु तिह्वपतितोऽतोऽनाश्रितः कर्मफलम् । एवभूतः सन्कार्यकर्तव्यं नित्य काम्यविपरीतमग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति। य कश्चिदीदद्याः कर्मीं स कम्यन्तरेभयो विशिष्यत इत्येवमर्थमाह स संन्यासी च योगी चेति । संन्यास परित्यागः स यसास्ति स संन्यासी च योगी च । योगश्चित्तसमाधान स यसास्ति स योगी चेत्वेवगुणसंपन्नोऽय मन्तव्यो न केवल निरिन्नरिक्षय एव संन्यासी योगी चेति मन्तव्यः। निर्गता अग्नयः कर्माङ्गभूता यसात्स निरिन्नः अक्रियश्चानिन्नसाधना अप्यविद्यमानाः क्रियास्तपोदानादिका यसासाविक्रयः॥ १॥ ननु च निरन्ने रिक्रियस्येव श्रुतिस्मृतियोगज्ञास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धं कथिति सान्ने संन्यासित्व योगित्व चाप्रसिद्धमुच्यते इति। नैष दोषः। कथाचिह्वणनृत्योभयस्य सपिपादयिषितत्वात् । तत्कथं कर्मफलसंकलपसंन्यासात्संन्यासित्वं योगाङ्गत्वेन च कर्मानुष्ठानात्कर्मफलसकल्पस्य वा चित्तः विश्लेपहेतोः परित्यागाद्योगित्व चेति गौणमुभय न पुनर्मुख्य सन्यासित्व योगित्वं चाभिष्रति प्राहुः तमर्थं दर्शयितुमाह—य सन्यासमिति। य सर्वकर्मतत्फलपरित्यागलक्षण परमार्थसन्यासमिति प्राहुः

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

स्तुतिपर वाक्यम प्रस्योजनार्थमुदाहरति—अनाश्चित इति । कर्मफलेऽभिकाषो नास्तीलेतावता कथं तदनाश्चितत्व-वाचोयुक्तिरित्याशङ्का व्यतिरेकमुखेन विशदयति—यो हीति । कार्यमित्यादि व्याकरोति—एवंभूतः सिद्धिति । कथ कर्मिण सन्यासित्व योगित्व च कर्मित्वविरोधादित्याशङ्काह—ईहरा इति । स्तुतेरत्र विविश्वतत्वाद्यानुपप-त्तिश्चोदनीयेति मन्वान सन्नाह—इत्येविमिति । न निरिमिरित्यादेरथैमाह—न केवल्लिमिति । अप्तयो गार्हपत्या-हवनीयान्वाहार्थपचनप्रभृतय । नन्वनिमत्वे सिद्धमिकयत्वमित्रसाध्यत्वात्कियाणा तथाच न निरिमिरित्येतावतेवापेक्षि-तिसद्धेने चाक्रिय इत्थनर्थकमर्थपुनक्केरिति तत्राह—अनग्नीति ॥ १॥ उत्तरश्लोकस्य तात्पर्यं दर्शयितु व्यावत्यामाशङ्का दर्शयति—नजु चेति । प्रसिद्धि परित्यज्यामसिद्धिक्पादीयमाना प्रसिद्धिविरुद्धेति चोद्ये दृषयति—नेष दोष इति । उभयस्य साग्नो सिक्षये च सन्यासित्वस्य योगित्वस्य चेत्रय्ये । गुणवृत्त्योभयसपादन प्रश्चपूर्वक प्रकटयति—तत्क-थमित्यादिना । सभवति मुख्ये सन्यासित्वादौ किमिति गौणमुभयमभिष्टमित्याशङ्का मुख्यस्य कर्मण्यसंभ-वाद्रौणमेव स्तुतिसिद्धार्थे तिदृष्टमित्यभित्रेखाह—न पुनरिति । चित्तव्याकुलत्वहेतुकामनात्यागाचित्तसमाधानसिद्धे-३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

क्रायिकिय एव वा योगीति ॥ १ ॥ केन साम्येनाय सन्यासी योगी चेति स्तूयते अत आह—यमिति । यो हि

सर्वाणि कर्माण्युपलक्ष्य निरिप्तिरिति सन्यासी क्रियाशब्देन चित्तवृत्तीरुपलक्ष्याक्रिय इति निरुद्धचित्तवृत्तिर्योगी च कथ्यते । तेन न निरिप्त सन्यासी मन्तव्यो न चाक्रियो योगी मन्तव्य इति यथासख्यमुभयव्यतिरेको दर्शनीय । एव सति नम्द्रय-मप्युपपन्नामिति द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥ असन्यासेऽपि सन्यासशब्दप्रयोगे निमित्तभृत गुणयोग दर्शयितुमाह—य सर्वकर्मतत्फल-

कियाशन्देन चित्तवृत्तीरुपलक्ष्यािकय इति निरुद्धचित्तवृत्तियोंगीित कथ्यते इति लक्षणया व्याख्याय उभयव्यतिरेकप्रदर्शन प्रत्युक्तम् । एव भाष्योक्तेनर्जुमार्गेणाविरोधस्य सम्यगुपपत्त्या पूर्वाध्यायान्ते श्लोकद्वयेन स्त्रित ज्ञानयोग प्राधान्येन षष्ठे प्रपष्टयिष्यन् श्लीभगवातुवाचेत्याचामूळतद्भाष्यतिद्वरुद्धा कल्पना उपेक्ष्या ॥१॥ गौणप्रयोगे निमित्तभूत गुणयोगमेव दर्शयितुमाह—यिसिति ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

साध्येष्टाख्यकर्मत्यागी, न चाकियोऽनिमिसाध्यपूर्तांख्यकर्मत्यागी च ॥ १ ॥ कुत इत्यपेक्षाया कर्मयोगसीव सन्यासत्व सपादयन्नाहः— यमिति । य सन्यासमिति प्राहु प्रकर्षेण श्रेष्ठत्वेनाहु 'सन्यास प्रवासरेचयत्' इत्यादिश्चतेः केवळात्फळसन्यसनादेतो योगमेव त

बोगीति पर्यायावेती । अतएवाह—य सन्यासमिति । तवाच योगमन्तरेण सन्यासो नोपपद्यते । एव सकस्पसन्यासविना योगो न युज्यते ।

#### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

श्रुतिस्मृतिविदो, योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसंन्यासं विद्धि जानीहि हे पाण्डव । कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तिद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसंन्यासेन कीदशं सामान्यमङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यत इत्यपेक्षायासिदमुच्यते । अस्ति परमार्थसंन्यासेन साद्द्रय कर्तृद्वारक कर्मयोगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्तसर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषय संकर्ण प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्पति । अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण पव फलविषयं संकर्ण संन्यस्पतित्येतमर्थ दर्शयन्नाह । न हि यसादसंन्यस्तसंकर्णोऽसंस्वेत्वर्णोऽभिसंधियेन सोऽसंन्यस्तसंकरणः कल्पः कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान्भवति । न संभवतीत्यर्थः । फलसंकरणस्य चित्त-विक्षेपहेतुत्वात् । तस्नाद्यः कश्चन कभी स संन्यस्तफलसंकरणो भवेत्स योगी समाधानवानविक्षिप्त

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

षाँगित्वं कार्मणोऽपि युक्त सन्यासित्व तु तस्य विरुद्धमिति शङ्कमान प्रत्युक्तेऽर्थे श्लोकमवतारयति—इत्येतमिति । परमार्थसंन्यास प्राहुरिति सबन्ध । इतीत्थ सन्यासस्य प्रामाणिकाम्युपगतत्वादितीतिशब्दो योज्य । योग फलतृष्णां परिस्यज्य समाहितचेतस्ययेति रोष । यदुक्त संन्यासित्व योगित्व च गृहस्थस गौणमिति तदुक्तरार्धयोजनया प्रकटियतुमुक्तरार्धमुत्थापयिति—कर्मयोगस्येति । कर्मयोगस्य परमार्थसन्यासेन कर्तृद्वारक साम्यमुक्त व्यक्तीकरोति—यो हीति ।
सक्तानि सर्वाणि कर्माणि साधनानि च येन स तथोक्तस्य भावस्त्रता तथा सर्वकर्मविषय तत्फलविषय च सकल्य
स्वजतीस्थ्य । सकल्पत्यागे तत्कार्यकामस्यागस्त्रत्यागे तज्जन्यप्रवृत्तिस्यागश्च सिध्यतीस्यमिसधाय विश्वनष्टि—प्रवृचिति । कर्मिण्यपि यथोक्तसकल्पसन्यासित्वमस्तीत्याह—अयमपीति । तदपरित्यागे व्यक्तिकल्पतस्या कर्मानुष्ठानस्यैव
द्व.शक्तवादिस्थ्य । उक्तमेव साम्य व्यक्तीकृर्वन्व्यतिरेक दर्शयति—इत्येतिमिति । फलसकल्पापरित्यागे किमिति
समाधानवत्वामावस्त्रप्राह—फलेति । व्यतिरेकमुखेनोक्तमर्थमन्वयमुखेनोपसहरति—तसादिति । हिशब्दार्थस्य
यसादित्युक्तस्य तसादित्यनेन संबन्ध । कर्मिण प्रति यथोक्तविधौ हेतुहेतुमन्नावमभिप्रेस्य द्वितीयविधौ हेतुमाह—

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

त्यक्तसर्वसकल्यः स सन्यासी तादृशश्च ध्यानयोगी अतो न तयोभेदः । 'निःसकल्पस्तटस्यस्तिष्ठेदेतन्मीक्षळक्ष-णम्' इति मैत्रायणीयोपनिषच्छतस्य मोक्षळक्षणस्य निःसकल्पत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात् । अतोऽयमपि कर्मयोगी

ध मधुस्दर्नीध्यास्य ।

परिस्राग सन्यासमिति प्राहु श्रुतय 'सन्यास एवास्यरेचयत्' इति, 'ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य चरन्ति' इसाद्या । योग फलतृष्णाकर्तृस्त्राभिमानयो परिस्रागेन विहितकर्मानुष्ठानं त सन्यासं विद्धि । हे पाण्डव, अब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्तमिस्याह त वय मन्यामहे ब्रह्मदत्तसहशोऽयमिति न्यायात्परशब्द परत्र प्रयुज्यमान साहश्य बोधयति गोण्या वृत्त्या तद्भावारोपेण वा । प्रकृते तु किं साहश्यमिति तदाह—नहीति । हि यस्मादसंन्यस्त-सक्तिपेऽस्यक्तफलस्कलप कथ्यन कश्चिद्पि योगी न भवति, अपितु सर्वो योगी सक्तफलसकलप एव भवतीति फलस्यागसा-म्यानृष्णाक्षपचित्तवृत्तिनेरोधसाम्याच गौण्या वृत्त्या कर्म्येव सन्यासी च योगी च भवतीत्यर्थ । तथाहि 'योगश्चित्तवृत्ति-निरोध', प्रमाणविपर्ययविकलपनिद्रास्यतय इति वृत्तय पद्मविधा । तत्र प्रसक्षानुमानशास्त्रोपमानार्थपत्त्यभावाख्यानि प्रमाणानि षडिति वैदिका । प्रसक्षानुमानागमा प्रमाणानि त्रीणीति योगा । अन्तर्भाववहिर्भावाभ्या संकोचविकासौ

#### ५ आप्योत्कर्षदीपिका ।

यं सर्वेकमैतत्फल्खागलक्षण परमार्थसंन्यासं श्रुतिस्वतीतिहासपुराणानि प्राहु योग फलाभिसिधरहितकर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसंन्यासं विद्धि फलविषयसंकल्पत्यागरूपगुणयोगाज्ञानीहि। यथा भवान् वस्तुत इन्द्रस्तोऽपि पाण्डुक्षेत्रे जातलात्पाण्डव इति लोकैरुच्य ते तथेतिगृढाभिप्रायेण सबोधयति—हे पाण्डवेति। गुणयोगमेवाह। हि यस्मादसन्यस्तसकल्प अस्क्रफलाभिसिध कश्चन कश्चिदपि कमयोगी समाधानवान् न भवति, सन्यस्तसकल्प एव योगी भवतील्यर्थ। चित्तविक्षेपहेतो फलसकल्पस्य संन्यस्तला-दिस्यभिप्राय। योगाङ्गलेन कर्मानुष्ठानात् कर्मफलसकल्पस्य च चित्तविक्षेपहेतो परिस्रागत् योगिल सन्यासिल चोच्यते। यत्त्वपरे एव कर्मयोगसंन्यासयोभेदमङ्गीङ्गल्याविरोधेन स्तुतिरक्ता। इदानीं तयोरैक्येनैव स्तुतिमारभते —यिसिति। इस्रतस्तं योग कर्मयोग

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

जानीहि । क्कत इलपेक्षायामितिश्रण्दोक्तो हेतुयोगेऽप्यस्तीलाह—महीति । न संन्यस्त फलसंकल्पो येन स कर्मनिष्ठो शाननिष्ठो ना ७ अभिननग्रसाचार्यव्याख्या ।

तकात्सदा सिख्रसंगन्धौ योगसन्यासौ। न निरमिरित्यादिनायमधौ प्वन्यते । निरमिश्च न भवति निष्क्रियश्च न भवतीति । अथव धन्यासी

## आरुरक्षोर्भुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

चित्तो भवेश्वित्तविक्षेपहेतो फलसंकल्पस्य संन्यस्तत्वादित्यभिप्रायः । एवं परमार्थसंन्यासकर्मयो गयोः कर्त्रहारक सन्याससामान्यमपेक्ष्य 'य सन्यासिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव' इति कर्म-योगस्य स्तुत्यर्थ संन्यासत्वमुक्तम् ॥ २ ॥ ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्ष कर्मयोगो बहिरक्नं साधनिति तं संन्यासत्वेन स्तुत्वाधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्व दर्शयति—आहरुक्षोरिति । आहरुक्षो-रारोद्धिमच्छतोऽनास्त्वस्य ध्यानयोगेऽवस्थातुमशकस्यैवत्यर्थ । कस्यारुक्क्षोर्मुने कर्मफलसंन्यासिन इत्यर्थ । किमारुक्क्षोर्योग कर्म कारणं साधनमुच्यते, योगास्त्वस्य पुनस्तस्यैव शम उपशमः सर्व-कर्मभ्यो निवृत्ति कारण योगास्त्वत्वस्य साधनमुच्यत इत्यर्थ । यावद्यावत्कर्मभ्य उपरमते तावत्ताव-

२ आनन्द्रगिरिब्याख्या ।

चित्तविक्षेपेति । पूर्वश्चोके पूर्वोत्तराधांभ्यामुक्तमनुवद्ति—एविसिति ॥ २ ॥ परमार्थसन्यासस्य कर्मयोगान्तर्भावे कर्मयोगस्यैव सदा कर्तव्यत्वमाप्येत तेनेतरस्यापि कृतत्वसिद्धेरित्याशक्क्योक्तानुवादपूर्वकमुत्तरश्चोकतात्पर्यमाह —ध्यान योगस्येति । भाविन्या वृत्त्या मुनेर्योगमारोद्धिमञ्चोरिष्यमाणस्य योगारोहणस्य कर्म हेतुश्चेदपेक्षित योगमारुदस्यापि तत्फलप्रास्तो वदेव कारण भविष्यति तस्य कारणत्वे क्रुस्ताकित्वादित्याशक्क्याह—योगारुद्धस्येति । अनारुदस्येते तस्य वार्यपत्व कर्मफलप्रास्तो वदेव कारण भविष्यति तस्य कारणत्वे क्रुस्ताकित्वादित्याशक्क्याह—योगारुद्धस्येति । अनारुदस्येते तस्यवार्ये रफुटयति—ध्यानेति । मुनित्व कर्मफलसन्यासिन्योपचारिकमित्याह—कर्मफलेति। साधन चित्तशुद्धिद्वारा ध्यानयोगप्रासीच्छायामिति शेष । तस्येति प्रकृतस्य कर्मिणो प्रहणम् । एवकारो भिन्नक्रम शमशब्देन सबध्यते । कस्यान्य-योगस्यवच्छेदेन शमो हेतुरिति तन्नाह—योगारुद्धत्वस्येति । सर्वव्यापारोपरमङ्गोपशमस्य योगारुद्धत्वे कारणत्व ३ नीलकण्डयाक्या (चतुर्धरी)।

फलसकल्पत्यागान्नि सकल्पत्वसाम्यात्सन्यासी योगी च भवतीति स्त्यत इत्यर्थः। योगाधिकारसिद्धये निष्काम-कर्माण्यनुष्ठेयानीति श्लोकद्वयतात्पर्यार्थ ॥ २॥ तत्र कर्मानुष्ठानसावधिमाह—आरुरक्षोरिति। यावद्धि योग ४ मध्यस्तिन्याच्या।

द्रष्टच्ये । अतएव तार्किकादीना मतमेदा । विपर्ययो मिथ्याज्ञान तस्य पञ्च मेदा अविधाऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा । तएव च क्रेशा । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्च्योऽवभासो विकल्प , प्रमाश्रमविलक्षणोऽसदर्थव्यवहार शश्विषाणमसत्पुरुषस्य चैतन्य-मिस्राद्दि । अभावप्रस्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा, चतस्णा वृत्तीनामभावस्य प्रस्यय कारण तमोगुणस्तदालम्बना वृत्तिरेव निद्रा नतु ज्ञानाद्यभावमात्रमिस्यर्थ । अनुभूतविषयासप्रमोष प्रस्यय स्मृति , पूर्वानुभवस्कारज ज्ञानमिस्यर्थ । सर्ववृत्ति-जन्यसादन्ते कथनम् । लज्ञादिवृत्तीनामिष पञ्चस्ववान्तर्भावो द्रष्टव्य । एताहशा सर्वासा चित्तवृत्तीना निरोधो योग इति च समाधिरिति च कथ्यते । फलसकल्पस्तु रागाख्यस्तृतीयो विपर्ययमेदस्तिचरोधमात्रमिष गौण्या वृत्त्या योग इति सन्यास इति चोच्यत इति न विरोध ॥ २ ॥ तिक प्रशस्तिसालकर्मयोग एव यावजीवमनुष्ठेय इति, नेस्राह—योगमन्त करण ५ भाष्योत्कर्षदीषिका।

विद्धि य सन्यास प्रकर्षेणाहु । प्रकर्षस्त कर्मखरूपलागोऽलसस्यापि सभाव्यते । कर्मानुतिष्ठत फलसकल्पलागस्तु दुर्लभतर इलेवलक्षणो होय । अत कृत इलात उक्तम् । हि यस्मात्कश्चन योगी कर्मयोगी ज्ञानयोगी वाऽसन्यस्तसकल्पो न भवित सन्यस्तसकल्प एव योगिता प्रतिपयत इति भाव । अतस्त्रयो स्वीयस्वीयस्वरूपवदन्योन्यव्यभिचाराभावादैक्याज्ञ विरोध इति भाव इति तन्मन्दम् । सन्यासनिष्कामकर्मयोगयोरैक्येनैव स्नुतिमारभत इत्युत्थानिकया त कर्मयोग विद्धि य सन्यासमिलादिव्याख्यानस्य सन्यासापेक्षया कर्मयोगप्रकर्षवोधकस्य विरोधात् । किच सन्यासकर्मयोगयो सिंहमाणवक्षयोरिवैक्य न सभवित किंतु माणवके सिंहशब्दप्रयोग इव निष्कामकर्मयोगे सन्यासशब्दप्रयोगो गौण एवेति दिक् ॥ २ ॥ किं प्रशस्त्रलावानजीव कर्मयोग एवानुष्ठेय इत्याशङ्काया ध्यानयोगधिकारसपत्तिपर्यन्तमविधमभिप्रेल कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनलप्रदर्शनेन उत्तरमाह—आरुद्धो-रिति । योगध्यानयोगमारुरक्षोरारोद्धिमच्छोर्थ्यानयोगेऽवस्थातुमसमर्थस्य । यतु योग ज्ञानयोगमिति तन्न । ध्यानयोगस्थैव प्रक्ता-

कश्चिदिप न हि योगी भवति । अतः फलसकल्पत्यागसान्यात्सन्यासात्सन्यासी च, फलसंकल्पत्यागादेव व्वित्तविश्चेपामावाधोगी च भवत्येव स इत्यर्थः ॥ ३ ॥ तर्हि यावज्ञीव कर्मयोग एव प्राप्त इत्याशक्का तत्याविषमाह—आरुरक्षोरिति । वानयोगमारोढु प्राप्तु-७ अभिनवग्रसावार्यव्याच्या

सञ्जूतम् ॥ १ ॥ २ ॥ यद्यपि इतमसिंहासन राज्यमिति युक्तया केवरुस्य निष्क्रियस्य सन्यासित्व नोपपधत इत्युक्त तथापि आरुरुक्षोरिति ।

१ नीळकण्टः

## यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मखनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

न्निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते, तथा सति स झटिति योगारूढो भवति । तथाचोक्तं व्यासेन 'नैतादश ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च । शीलं स्थितिर्द्ण्डनिधानमार्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्य ' इति ॥ ३ ॥ अथेदानीं कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते—यदेति । यदा

२ आनन्द्गिरिच्याक्या ।

विवृणोति—यावद्याविद्ति । सर्वकर्मनिवृत्तावायासाभावाद्वशीकृतस्वेन्द्रियप्रामस्य चित्तसमाधाने योगारूढत्व सिध्यतीत्वर्थं । सर्वकर्मोपरमस्य पुरुषार्थसाधनत्वे पौराणिकीं समातेमाह—तथाचेति । एकता सर्वेषु भूतेषु वस्तुतो द्वैताभावोपलक्षितत्विमित प्रतिपत्ति । समता तेष्वेयौपिकिविदोषेऽपि स्वतो निर्विदोषत्वर्था । सस्यता तेषामेव हितवचनम् । शील स्वभावसपत्ति । स्थिति स्थैर्यम् । दण्डनिधानमहिसनम् । आजवमवक्रत्वम् । क्रियाभ्य सर्वाभ्य सकाशादुपरितश्रेत्येतदुक्त सर्वं यथा याद्यमेतादश नान्यद्राह्मणस्य वित्त प्रमर्थसाधनमस्ति तस्मादेतदेवास्य निरितशय पुरुषार्थसाधनमित्वर्थं ॥ ३ ॥ योगप्राप्तौ कारणकथनानन्तर तत्याप्तिकाल दशयितु श्लोकान्तरमवतारयति—अथिति । समाधानावस्था यदेत्युच्यते । अत्रप्वोक्त समाधीयमानचित्तो योगीति । शब्दादिषु कर्मसु चानुषङ्गस्य योगारोहण ३ नीलकण्डन्यारया (चतुधरी)।

यमनियमाद्यष्टाङ्गोपेतमत्योत्कण्ठ्यादारोढुमिच्छति तावत्कर्माण्यनुतिष्ठेत् । तसारुरुक्षोर्भनेरारुरुक्षाकारण तीत्रवैराग्यो-त्पादनद्वारा कर्म भवति । तस्यव योगारूढस्य योगाङ्गानुष्ठाने प्रवृत्तस्य विक्षेपासहस्य योगारोहे कर्मणा शम सन्यासकारणमुच्यते । नहि कर्मसु व्यापृतोऽनन्यचित्ततया योगमनुष्ठातुमीष्टे ॥ ३ ॥ ननु योगपदेन मुख्यया वृत्त्या निर्वीजक्ष्माधिरुच्यते तमारूढस्य कर्मणा त्याग स्वत सिद्धत्वादिष्ठिय इत्याशङ्कय प्रकृते योगारूढपदसार्थमाह—यदा-हिति । इन्द्रियार्थेषु शब्दादेषु रमणीयेषु कर्मसु च तत्प्राप्तिसाधनेषु तद्दर्शनमनु न सज्जते वैराग्यदार्ब्यात्सक्तो न

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

शुद्धिरूप वैराग्यमारुरक्षोरारोद्धिमच्छोर्न लारूढस्य मुनेर्भविष्यत कर्मफलतृष्णात्यागिन कर्म शास्त्रविहितमिमहोत्रादि नित्य भगवद्र्पणबुद्धा कृत कारण योगारोहणे साधनमनुष्ठेयमुच्यते वेदमुखेन मया। योगारूढस्य योगमन्त करणशुद्धिरूप वैराग्य प्राप्तवतस्तु तस्येव पूर्व कर्मिणोऽपि सत शम सर्वकर्मसन्यासएव कारणमनुष्ठेयतया ज्ञानपरिपाकसाधनमुच्यते ॥ ३ ॥ कदा योगारूढो भवतीत्युच्यते—यदा यस्मिश्चित्तसमाधानकाल इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु कर्मसु च नित्यनैमित्तिकका म्यलौकिकप्रतिषिद्धेषु नानुषज्जते तेषा मिथ्यालदर्शनेनात्मनोऽकर्त्रभोक्तृपरमानन्दाद्वयस्रहपदर्शनेन च प्रयोजनामावसुद्धाः

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

न्तलात् । कस्यारुरक्षो सुने । कर्मफलसन्यासिन इल्पर्थ । यत्तुं सुनेनिदिध्यासनाख्यज्ञानयोगवत श्रवणमननक्रमेण योगमारुरक्षोिति तन्न । निदिध्यासनवत पुन श्रवणमननक्रमस्यानपेक्षणात् तयोनिदिध्यासनार्थलात् । कर्मफलाभिसिधरिहत कारण साधनसुच्यते । तस्यैव पूर्व कामण पश्चाद्योगारुढस्य प्राप्तध्यानयोगस्य शम उपशम सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति कारण योगारुढताया आत्मसाक्षात्कारनिर्विकल्पसमाधिपर्यन्ताया साधनमुच्यते । एतेन योगमन्त करणशुद्धिरूप वैराग्यं आरुरक्षोर्नलारुढस्य मुनेभिविष्वत कर्मफलतृष्णालागिन कर्म कारण योगारोहणे साधनमनुष्ठेयसुच्यते । योगारुढस्य योग पूर्वोक्त प्राप्तवत्सु तस्येव शम सर्वकर्मसन्यास एव कारणमनुष्ठेयतया ज्ञानपरिपाकसाधनमुच्यत इति प्रत्युक्तम् । ध्यानयोगस्यवास्मिन्नध्याये वर्णनीयलेन तत्पक्षे श्लोकस्य सम्यगुपपत्त्या वर्णनीयार्थम् । श्रोत विहायाश्रोतार्थवर्णनस्यानुन्तिलात् । 'योगस्त्र त्रिमि श्लोके पश्चमान्ते यदीरितम् । पष्ठ आर्भयतेऽध्यायस्तद्याख्यानाय विस्तरात् ॥' तत्र सर्वकर्मलागेन योग विधास्यस्त्राज्यलेन हीनलमाशक्क्य कर्मयोग द्वाभ्या स्तुतवानिति खपूर्वप्रन्याद्यस्मन् तृतीयश्लोके ध्यानयोगविधानवर्णनस्यावश्यकलात् । कदा योगारुढो भवतीत्युच्यत इत्युत्तरश्लोकमवतार्य योग समाविमारुढो योगारुढ इत्युच्यत इति योगारुढशब्दार्थप्रदर्शनपरस्वप्रन्यतन्मूळिवरोधाच ॥ ३ ॥ कदा योगारुढो भवतीत्थपेक्षायामाह—यदेति । एतेनै कीदशोऽसौ योगारुढ यस्य शम कारणमुच्यत इत्यत्राह । क पुनर्योगारुढ इस्यत इति योगारुढ्या यस्ति ।

मिच्छो पुसस्तदारोहे कारण कर्मोच्यते चित्तशुद्धिकरत्वात् । ज्ञानयोगमारूढस्य तु तस्यैव ज्ञाननिष्ठस्य शम समाधिश्चित्तविक्षेपकर्मो-परमो ज्ञानपरिपाके कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ कीदृशोऽसौ योगारूढ यस शम कारणमुच्यत इस्रत्नाह—यदा हीति । इन्द्रियार्थेषु

७ अभिनवगुप्ताचार्थव्याख्या । सुनेर्ज्ञानवतः कर्म करणीय । कारण प्रापकः शम प्राप्तभूभावनुपरम । कारणमत्र लक्षणम् ॥३॥ एव एवार्थ प्रकादयते—यदाहीति ।

## उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

समाधीयमानिचेतो योगी हीन्द्रियार्थेष्विन्द्रियाणामर्थाः शब्दाद्यस्तेष्विन्द्रियार्थेषु कर्मसु च नित्य-नैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेषु प्रयोजनाभावबुद्ध्या नानुषज्जतेऽनुषद्ग कर्तव्यताबुद्धि न करोतित्यर्थ । सवैसंकल्पसंन्यासी सर्वान्सकल्पानिहामुत्रार्थकामहेतून्संन्यिलतु शीलमस्येति स सर्वसकल्पसंन्यासी योगारूढ प्राप्तयोग इत्यंतत्तद्ग तिसन्काळ उच्यते। सर्वसकल्पसन्यासीति वचनात्सर्वाश्च कामान्स-वाणि च कर्माणि संन्यसेदित्यर्थ । संकल्पम्ला हि सर्वे कामा 'सकल्पमूल कामो वै यहाः सकल्प-संभवा '। 'काम जानामि ते मूल संकल्पात्त्व हि जायसे। न त्वा सकल्पयिष्यामि तेन मे न भवष्यित्ये इत्यादिस्मृते। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्मसन्यासः लिद्धो भवति, 'स यथाकामो भवति तत्कतुर्भ-वति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते' इत्यादिश्वतिभ्यो 'यद्यद्धि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य चेष्टितम्' इत्यादि-स्मृतिभ्यश्च न्यायाच। नहि सर्वसकल्पसन्यासे कश्चित्स्पन्दितुमपि शक्तः तस्मात्सर्वसकल्पसन्यासीति वचनात्सर्वान्कामान्सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति भगवान् ॥४॥ यदैव योगारूढस्तदा तेनात्मात्मनो-द्धृतोभवति ससाराद्नर्थवातात्, अत उद्घरेतससारसागरे निमग्नमात्मनात्मानं तत उद्ध्वं हरेदुद्धरेत्।

#### आनन्द्गिरिव्यारया ।

प्रतिबन्धकत्वासदभावस्य तदुपायत्वं प्रसिद्धमिति द्योतियतु हीत्युक्तम् । सर्वेपामिप सकल्पाना योगारोहणप्रतिबन्ध कत्वमिभियेत्य सर्वसकल्पसन्यासीत्यत्र विविक्षतमर्थमाह—सर्वानिति । सर्वसकल्पसन्यासेऽपि सर्वेषा कामाना कर्मणा च प्रतिबन्धकत्वसभवे कृतो योगप्राप्तिरित्याशक्क्याह—सर्वेति । सर्वसकल्पपरित्यागे यथोक्तविध्यनुष्ठानमः यत्वसिद्धमिति मन्वान सन्नाह—सकल्पेति । मूलोन्मूलने च तत्कार्यनिवृत्तिरयत्नसुलमेति भाव । तत्र प्रमाणमाह—सकल्पमूल इति । तत्रान्वयव्यतिरेकावभिप्रेत्योक्तमुपपादयति—कामेति । सर्वसकल्पाभावे कामाभाववत्कर्माभावस्य सिद्धत्वेऽपि कर्मणां कामकार्यत्वात्तिवृत्तिप्रयुक्तामिपि निवृत्तिमुपन्यस्यति—सर्वेकामिति । यदुक्त कर्मणा कामकार्यत्व तत्र श्रुतिस्मृती प्रमाणयति—स यथेति । स पुरुष स्वरूपमजानन्यत्फलकामो भवति तत्साधनमनुष्ठेयतया बुद्धौ धारयतीति तत्कतुर्भवति यचानुष्ठेयतया गृह्णाति तदेव कर्म बहिरपि करोतीति कामाधीन कर्मोक्तमिति श्रुत्यर्थ । कामजन्य कर्मस्यन्वयव्यतिरेकिसिद्धमिति द्योतियतु स्मृतौ हिशब्द । न्यायमेव दर्शयति—नहि सर्वसंकल्पेति । स्वापादावदर्शनादित्यर्थ । नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठान दूरनिरस्तमिति वक्तमिति । योगारोहस्य द्वाद्योपायसिद्धमर्थमुप-सहरति—तसादिति ॥ ४ ॥ योगारुक्तस्य कि स्वादिसाशक्काह—यदैविमिति । योगारोहस्य द्वाद्यद्वायायसिद्धमर्थमुप-सहरति—तसादिति ॥ ४ ॥ योगारुक्तस्य कि स्वादिसाशक्काह्य —यदैविमिति । योगारोहस्य द्वाद्यद्वायसिद्धमर्थम्य-सहरति—तसादिति ॥ विक्रमण्डस्य कि स्वादिसाशक्काह्य (चत्र्वरी)।

भवति । नापि मनसा इद् मे भूयादेतदर्थमहिमद् कर्म कुर्यामिति सकल्पयति । ताद्दशश्च सर्वसकल्पसन्यासी यदा भवति तदा योगारूढ इत्युच्यते । यथा तीन्नबुभुक्षयोपेतोऽन्यत्र नीरागो व्यासङ्गान्तर त्यक्त्वा भोजनारूढ एव भवति तथा तीन्नारुक्षावान् सर्वत्र वीतरागरत्यक्तमर्वकर्मा योगारूढ एव भवति । तावत्कर्माणि कर्तव्यानि तत पर त्याज्यानीत्यर्थ ॥ ४ ॥ उद्धरेदिति । एव क्रमेण कर्मद्वारा चित्तशुद्धि सपाद्य योगारूढोऽभ्यासवैराग्यवलेना- ४ मधसदनीत्यारया।

उहमेतेषा कर्ता ममेते भोग्या इत्यभिनिवेशरूपमनुषद्ग न करोति हि यस्मात्तस्मात्सर्वसकल्पसन्यासी सर्वेषा सकल्पानामिद मया कर्तव्यमेतत्फल भोक्तव्यमित्येवरूपाणा मनोरृत्तिविशेषाणा तद्विषयाणा च कामाना तत्साधनाना च कर्मणा ल्यागशील, तदा शब्दादिषु कर्मसु चानुषद्गस्य तद्वेतोश्व सकल्पस्य योगारोहणप्रतिबन्धकस्याभावाद्योग समाविमारूढो योगारूढ इयुच्यते॥ ४॥ ५ भाष्योक्कवंदीपका।

उच्यत इत्यापातिनिकाद्वयमि प्रत्युक्त यदातदापदयो प्रत्यक्षमुपलक्षेमीध्योक्तापातिनिकाया एव युक्तलाखदा यस्मिन्काले समाधी-यमानिक्तो योगी इन्द्रियार्थेषु विषयेषु शब्दादिषु कर्मम् च नित्सादिषु प्रयोजनाभावबुद्धा नानुषजते । अनुषङ्गकर्नृलादिबुद्धि न करोतील्थं । यत सर्वान् सकल्पान् विषयविषयकमनोवृक्तिमेदान् कामान् सर्वाणि कर्माणि चेति सर्वसकल्पान् इहामुत्रार्थकाम-हेतून् सन्यसितु श्रीलमस्येति सर्वसकल्पसन्यासी तदा योगाल्ड प्राप्तसमाधिरुच्यते ॥ ४ ॥ यदेव योगारूढस्तदा तेनात्मना-६ श्रीपरीक्याक्या ।

इन्द्रियभोग्येषु शन्दादिषु तत्साधनेषु च कमैसु यदा नानुषज्जते आसक्ति न करोति । नत्र हेतु —आसक्तिमूलभूतान्सर्वान्भोगनिध-यान्कमैनिषयाश्च सकल्पान्सन्यसितु लक्तु शील यस्य स । तदा योगारूढ उच्यते ॥ ४ ॥ अतो निषयासक्तिन्यागे मोक्ष तदासक्तो च १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

योगारूढतामापाद्येदित्यर्थः । नात्मानमवसाद्येन्नाधो नयेन्नाधो गमयेत् । आत्मैव हि यसादात्मनो बन्धुः । नह्यन्यः कश्चिद्वन्धुर्यः संसारमुक्तये भवति । बन्धुरिप तावन्मोक्षं प्रति प्रतिकूल एव स्नेद्दा-दिवन्धनायतनत्वात् । तसाद्युक्तमवधारणमात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति । आत्मैव रिपुः दात्रुयोऽन्योऽप-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

कर्तव्यताये मुक्तिहेतुत्व विद्वपर्ययसाध पतनहेतुत्व च दर्शयति—अत इति । तत्र हेतुमाह—आत्मैव हीति । उद्धरणापेक्षामात्मन सूचयति—संस्तारेति । ससाराद्र्ध्वं हरण कीहिगित्याशक्काह—योगास्तुदगमिति । योग-प्राप्तावनास्था तु न कर्तव्येत्याह—नात्मानिमिति । योगप्राप्त्युपायश्चेन्नानुष्ठीयते तदा योगाभावे ससारपिरहारास-भवादात्माधो नीत स्वादित्यर्थ । नन्वात्मान ससारे निमम्न तदीयो बन्धुस्तसादुद्धिष्यति, नेत्याह—आत्मैव हीति । कुतोऽवधारणमन्यस्वापि प्रसिद्धस्य बन्धो सभवात्तत्राह—नहीति । अन्यो बन्धु सन्नपि ससारमुक्तये न भवतीत्येतदुपपाद्यति—बन्धुरपीति । केहादीत्यादिशब्दात्तदुगुणप्रवृत्तिविषयत्व गृद्धते । आत्मातिरिक्तसापि शत्रोरपकारिण सुप्रसिद्धत्वाद्वधारणमनुचित्तमित्याशक्काह—योऽन्य इति ॥ ५ ॥ उक्तमन् प्रअपूर्वक श्लोकान्तर-

स्मानमुद्धरेस् । हि यस्मादात्मैवात्मनो बन्धुर्न पुत्रादय उद्धर्तु क्षमा । आत्मैव रिपुरात्मन नत्वन्ये शत्रव ससारे ४ मधुसूदनीन्याख्या ।

यो यदैवं योगारूढो भवति तदा तेनात्मनैवात्मोद्धृतो भवति ससारानर्थवातात्, अत —आत्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मान स्व जीव ससारसमुद्रे निमम तत् उद्धरेत्—उत् ऊर्ध्वं हरेत्। विषयासङ्गपरित्यागेन योगारूढतामापादयेदित्यर्थं । नतु विषया सङ्गेनात्मानमवसादयेत्ससारसमुद्रे मज्जयेत् । हि यसादात्मैवात्मनो बन्धुर्हितकारी ससारबन्धनान्मोचनहेतुर्नान्य कश्चित् । लौकिकस्य बन्धोरपि श्लेहानुबन्धेन बन्धहेतुलात् । आत्मैव नान्य कश्चित् , रिपु शत्रुरहितकारिविषयबन्धनागारप्रवेशात्कोशकार ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

रमोद्भृतो भवति ससारानर्थसमूहात् , अत ससाराणेवे निमन्नमात्मानमात्मनोद्धरेत् तत ऊर्ध नयेद्योगाह्रद्धतामापाद्येत् । आत्मान नावसादयेजाधो नयेत् । हि यसादात्मैव बन्धु ससारान्मोचको नान्य कश्चन पुत्रादि , प्रत्युत मोक्ष प्रति प्रतिकृत्रएव स्नेहा-दिबन्धनायतनलात्। 'बन्धवो दढबन्धन'मित्युक्तलात् तथात्मैवात्मनो रिपु नान्यो बाह्योऽपकारी। तस्यात्मप्रयुक्तलात्। तस्मायु-क्तमेगोभयत्रावधारणम् । आत्मैव बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इत्युक्त तत्र किंळक्षण आत्मात्मनो बन्धुरात्मात्मनो रिपुश्चेति तत्राह— बन्धुरिति । तस्यात्मन स आत्मा बन्धु येनात्मना आत्मैव कार्यकरणस्रचात एव जित वशीकृत श्रेयोऽभिमुख जितेन्द्रिय इखर्थ । अनात्मन अजितात्मनस्वजितकार्यकरणस्रघातस्यात्मैव खयमेव शत्रुक्षे शत्रुमावे वर्तेत शत्रुवत् । यथात्मेतर आत्म-नोपकारी तथात्मात्मनोपकारे वर्तेतेखर्थ । तथा चैतदनुरोधात्पुन पुनरात्मशब्दखारस्याचोद्धरेदात्मनात्मानमिखत्रापि ख खेनैनो-छरेत्। हि यस्मात्खयमेव खस्य बन्धु खयमेव खस्य शत्रुरिस्यर्थ । एैतेनात्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मान ख जीव आत्मैव विवेकयुक्तं मनएवात्मन स्वस्य बन्धु येनात्मैवारमना विवेकयुक्तेन मनसा जितो नतु शास्त्रादिनेति प्रत्युक्तम् । यन्तु निविनद्र-यार्थेष्वनासक्ती तस्य सर्वसकल्पसन्यासिन किं प्रयोजन तन्नाह—उद्धरेदिति । अत्रोत्तरार्थस्थमात्मेतिपद पूर्वार्धेऽनुषज्ञनीयम् । तथाचाय सबन्ध ---आत्मा पूर्वपूर्वापरिमितजन्मोपार्जितपुण्यपुजपूर्णमन्त करण कर्तृ आत्मान प्रत्यन्न कर्म अन्त करणापरपर्यायज-डाशयनिमप्रतया सकलानर्थभाजनता गत आत्मना विवेकवैराग्यादिसपन्नेनोद्धरेदुक्तजडाशयात्पृथक् कुर्यात् न खधर्मै कर्तृलादि-भिस्तिरस्कुर्योत्। यत आत्मान खस्य खधर्माणा च सत्ताया प्रत्यगधीनलात् खजीवनभूतम् , तथा चेदरामुपकार कुर्वत उद्धरण तिरस्काराकरण चोचितमेव । एवच यदीन्द्रियार्थेषु सक्त स्यात्तर्हिं हविषा कृष्णवर्त्मेवेत्यादिन्यायेन कामानुपरमात् तत्कोधाद्यप-स्थितौ न कदाचित्प्रतीच ससारादुद्धार स्थादिति युक्तएवेन्द्रियार्थेष्वनासक्त इत्याकृतम् । यद्वा आत्मा प्रत्यगात्मान्तर्यामी आत्मना विवेकादिसपनेनान्त करणेन कर्तृत्वाद्यभिमानकञ्जषमन्त करण उद्धरेत् कण्टकेनेव कण्टक दूरेणोत्सादयेत् । कुतएव कर्तव्यमत आह—नात्मानमवसाद्येदिति । आत्मान प्रखपूप ख नावसाद्येत् न विश्वीर्ण परमात्मनो विभक्तरूप कुर्यादिखर्थ । नतु तदेवमेकमन्त करणमात्मन उपकारकमपकारक च कथ भवतीत्याशङ्का स्वभावसहकारिवशात् विषस्येव मरणजीवनहेतुतया भेद पुनरुक्तात्मपदप्रयोगात्सू चयन्नाह । आत्मैवान्त करणमेव विवेकादिसपन्न आत्मनो जीवस्य बन्ध बन्धव्यसहेत . तथा विवेका-६ श्रीघरीब्याख्या।

बन्ध पर्यांकोच्य रागादिस्त्रभाव त्यजेदित्याह--उद्धरेदिति । आत्मना विवेकयुक्तेनात्मान संसारादुद्धरेन्नत्ववसादयेदधो न नयेत् । द्वि यसादात्मैव मन सङ्गादुपरत आत्मन स्वस्य बन्धुरुपकारक रिपुरपकारकश्च ॥ ५ ॥ कथभूतस्यात्मैव बन्धु कथभूतस्य चात्मैव रिपु-७ अभिनवगुद्धाचार्यव्यास्था

इन्द्रियार्था विषयास्तदर्थानि च कर्माणि विषयार्थनादीनि ॥ ४॥ अस्या च बुद्धाववश्यमेवावधेयमित्याह—उद्धरेदिति । बन्धुरात्मेति । अत्र

## बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु राज्जत्वे वर्तेतात्मैव राज्जवत्॥६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कारी बाह्यः रात्रुः सोऽण्यात्मप्रयुक्त एवेति युक्तमेवाबधारणमात्मैव रिपुरात्मन इति ॥ ५ ॥ आत्मैव बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इत्युक्तं तत्र किलक्षण आत्मनो वन्धु किलक्षणो वात्मनो रिपुरित्युच्यते— बन्धुरात्मात्मनस्तस्य तस्यात्मन स आत्मा बन्धुर्येनात्मनात्मैव जित आत्मा कार्यकरणसघातो येन जितो वशीकृतः। जितेन्द्रिय इत्यर्थ । अनात्मनस्त्वजितात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेतात्मैव

२ आनन्दगिरिक्यार्या ।

मवतारयित—आत्मैवेत्यादिना । एकस्यैवात्मनो मिथो विरुद्ध बन्धुत्व रिपुत्व च लक्षणभेदमन्तरेणायुक्तमिति चोदिते वशीकृतसभातस्यातमान प्रति बन्धुन्वमितरस्य शत्रुत्वमित्यविरोध दशैयित—बन्धुरित्यादिना । वशीकृत-सभातस्य विस्पाभावादात्मिन समाधानसभवादुपपन्नमात्मान प्रति बन्धुत्वमिति साधयित—तस्येति । अवशी कृतसभातस्य पुनर्विक्षेपोपपक्तेरात्मिन समाधानायोगादात्मान प्रति शत्रुभावे प्रमिद्धशत्रुवदात्मेव शत्रुत्वेन वर्तेतेत्यु क्तरार्धं व्याकरोति—अनातमन इति । इष्टान्त व्याच्छे—यथेति । उक्तद्यान्तवशाद्वशीकृतसभात स्वस्य हिता-नाचरणादात्मान प्रति शत्रुरेवेति दार्ष्टान्तकमाह—तथेति ॥ ६ ॥ कथ सयतकार्यकरणस्य बन्धुरात्मेति तन्नाह—विक्रण्याद्या (चत्रुर्वरी)।

मज्जयितुमेन क्षमा इत्यर्थ ॥ ५ ॥ आत्मा मन आत्मना मनसा अनात्मन अजितचेतस जात्मा मन एव शत्रुः अनुस्तिनीच्याक्या।

इवात्मन खस्य । बाह्यस्यापि रिपोरात्मप्रयुक्तलाद्युक्तमवधारणमात्मैव रिपुरात्मन इति ॥ ५ ॥ इदानीं किलक्षण आत्मात्मनो बन्धु किलक्षणो वात्मनो रिपुरित्युच्यते—आत्मा कार्यकरणसेघातो येन जित खबशीकृत आत्मनैव विवेकयुक्तेन मनसैव नतु शक्कादिना, तस्यात्मा खरूपमात्मनो बन्धुरुच्छृङ्कलखप्रवृत्यभावेन खहितकरणात्, अनात्मनस्तु अजितात्मन इस्पेतत् ।

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यसंपन्नमन्त करणमेव आत्मन स्वभावाजीवस्य सर्वीनर्थात्मकबन्धनहेतुलादित्यर्थ ॥ ५॥ उभयत्रैवकारं प्रयुक्तानस्यायमाराय — यत्रापि देवदत्तस्य यज्ञदत्तो बन्धुरुच्यते यत्र वा चैत्रस्य मैत्रो वैरीत्युच्यते तत्रापि चैतन्यस्योपधीयमानस्य खतोऽपरिणामिलाज बन्धुतारिते। उपाधे परमन्त करणस्यैव रागाख्ये परिणामे बन्धुता द्वेषाख्ये तस्मिन् अरितेति नान्यत्रैतौ धर्मौ सभवत इति बन्धुल रिपुल चान्त करणस्य स्पष्टयति - बन्धुरिति । तस्यात्मनो जीवस्यात्मान्त करण बन्धुर्भवति येन नियन्त्रा जीवेनान्त करणेनैव पूर्वोक्तसहायसहकृतेनात्मा शरीराख्य सेन्द्रियो जित खाधीन सपादित तस्यान्त करण बन्धुरिखर्थ । कदा पुनरन्त करण रिपु-स्तत्राह-अनात्मन पूर्वमात्मशब्देनोक्तस्य देहस्य यदा शत्रुल वशलाभावस्तदात्मान्त करणमेव शत्रुवद्वर्तत इति होयमिलार्थं इती-तरकिएत तत्पुन पुनरात्मशब्दप्रयोगस्वारसान्निरसनीयम्। अन्यथा आत्मशब्दस्य मुख्यामुख्यवृत्त्या बह्वर्थकलादन्यदिष किंचि-त्कल्पयितु शक्यम्। तथाहि आत्मनेश्वरेणात्मान जीवमुद्धरेत्। नात्मानमवसादयेत्। यत आत्मा ईश्वर एव जीवस्य बन्धु स एव चैतस्य रिपुरित्यर्थ । ईश्वरस्यैव बन्धुल रिपुल च स्फुटयति । तस्य जीवस्थात्मेश्वरो बन्धुरुद्धारक । येनात्मना भक्तियुक्तेन मनसा आत्मेश्वरो जित वशीकृत । अनात्मनस्लवशीकृतपरमेश्वरस्य लीश्वर एव शत्रुवत् शत्रुलेन वर्तेत । यद्वा आत्मना पुण्यलब्धेन मनुष्यदेहेनात्मानमुद्धरेत् । यत आत्मैव देह एवात्मनो बन्धु सएव जीवस्य रिपु । देहस्य बन्धुल रिपुल च स्फुटयति। तस्या-त्मन आत्मा देहो बन्धु येनात्मना विवेकयुक्तेन मनसा आत्मा देहो जित । अनात्मनस्तु अजितदेहस्य तु शत्रुवत् । शत्रुख देहएव वर्तत इखर्थ । अथवा आत्मना अखण्डाकारबुद्धिरूपेणात्मानमहकारसुत् ऊर्घ्वं नयेत् देहात् प्रच्याव्य ब्रह्मण्यहब्रह्मास्मीति योजयेत् । नात्मानमहकारमवसादयेत् परिच्छिन्ने देहे तदिभमानेन पीडयेत् । यत आत्मैवाहकारएव ब्रह्मणि नियोजितो ब्रन्धु-रात्मनो जीवस्य ब्रह्मामेदसपादनेन बन्धनिवर्तकलात् । सएव परिच्छिते देहे पीडित शत्रुर्जन्ममरणाद्यनर्थनिचयसपादकलात्। अहकारस्यैव बन्धुल रिपुल च विशदयति । तस्यात्मन आत्मा अहकाररूपो बन्धुर्येनाहकार एव आत्मनोक्तबुद्धिरूपेण जित वशी-कृत्य ब्रह्माकारता नीत । अनात्मनस्त्ववशीकृताहकारस्य दु शत्रुवच्छत्रुले वर्तत इसर्थं । सर्वथाप्यनासक्तेन ससारनिवृत्ति सपाद्येखळ विस्तरेण । तसात्प्रकृतानुसारिभाष्योक्तव्याख्यानमेव शरणीकरणीयमिति दिक् ॥ ६ ॥ जितात्मन खबन्धुले फळ-

६ श्रीघरीव्याख्या।

रित्यपेक्षायामाह-वन्धुरिति । येनात्मनैवात्मा कार्यकारणस्थातरूपो जितो वशीकृतस्तस्य तथाभूतस्यात्मन आत्मैव वन्धु । अना-७ अभिनवगुक्षाचार्यन्यास्या ।

व नान्य उपाय अपिरवात्मैव । मनएवेलथः । जित्तिह मनोभित्र घोरतरससारोद्धरण करोति । अजित तु तीत्रनिरयपातनाच्छत्रुत्व कुरुते

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥ ७॥ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा क्रूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः॥ ८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

शत्रुवत् । यथाऽनात्मा शत्रुरात्मनोऽपकारी तथात्मात्मनोऽपकारे वर्तेतेत्यर्थः ॥ ६ ॥ जितात्मन इति । जितात्मन कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो येन स जितात्मा तस्य जितात्मन प्रशान्तस्य प्रसन्धान्तःकरणस्य सतः संन्यासिन परमात्मा समाहित । साक्षादात्मभावेन वर्तत इत्यर्थः । किंच शीतोष्णसुखदु खेषु तथा मानेऽपमाने च मानापमानयो पूजापरिभवयोः ॥ ७ ॥ ज्ञानेति । ज्ञानवि-

२ आनन्दगिरिव्यारया।

जितात्मन इति । जितकार्यंकरणसंघातस्य प्रकर्षेणोपरतबाह्याभ्यन्तरकरणस्य परमात्मा विक्षेपेण पुन पुनरनिभभूय-मानो निरन्तर चित्ते प्रथत इत्यर्थ । जितात्मान सन्यस्तसमस्तकर्माणमधिकारिण प्रदर्श्य योगाङ्गानि दर्शयति— शितिति । सम स्यादित्यध्याद्वार । पूर्वार्थं व्याचष्टे—जितेत्यादिना । न केवल तस्य परमात्मा साक्षादात्मभावेन वर्तते किंतु शीतोष्णादिभिरिप नासौ चाल्यते तत्त्वज्ञानादि युत्तरार्धं विभजते—किचेति । तेषु सम स्यादिति सबन्ध ॥ ७ ॥ चित्तसमाधानमेव विशिष्टफल चेदिष्ट तर्हि, कथभूत समाहितो व्यवहियते तन्नाह—ज्ञानेति । ३ नीलकण्य यार्या (चतुर्धरी)।

॥ ६ ॥ मनसो जये फलमाह—जितात्मन इति । शीतोष्णादिषु प्राप्तेषु जितात्मनो निर्विकारचित्तस्य आत्मा चित्त परमुत्कर्षेण समाहित समाधि प्राप्तो मवति । अत समाधिसिद्ध्यर्थ मनो जेतव्यमेवेत्यर्थ ॥ ७ ॥ समाधि-सिद्धेरिप कि फलमत आह —ज्ञानेति । ज्ञान शास्त्रोपदेशजा बुद्धि । विज्ञान शास्त्रार्थध्यानजः प्रमारूपोऽनुभवस्ताम्या ४ मञ्चसूद्वनीव्यारया ।

शत्रुले शत्रुभावे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, बाह्यशत्रुरिवोच्छूङ्कळप्रमृत्या खस्य खेनानिष्टाचरणात् ॥ ६ ॥ जितात्मन खबन्धुल विम्णोति—शीतोष्णसुरादु खेषु चित्तविक्षेपकरेषु सत्खिप, तथा मानापमानयो पूजापरिभवयोश्चित्तविक्षेपहेलो सतोरिप तेषु समलेनेति वा जितात्मन प्रागुक्तस्य जितेन्द्रियस्य प्रशान्तस्य सर्वत्र समबुद्धा रागद्वेषश्चन्यस्य परमात्मा खप्रकाश ज्ञानखभाव आत्मा समाहित समाविविषयो योगाल्डो भवति । परमिति चा छेद । जितात्मन प्रशान्तस्यैव पर केवलमात्मा समाहितो भवति नान्यस्य । तस्माजितात्मा प्रशान्तश्च भवेदिल्यर्थ ॥ ७ ॥ किच—ज्ञान शास्रोक्ताना पदार्थानामौपदेशिक

भाह—जिनात्मन इति । कार्यकारणसंघात आत्मा जितो येन स तस्य प्रशान्तस्य योगेन जितन्तिस्य योगाल्ढस्येतियावत् । परमात्मा ग्रुद्धस्तरपदार्थं समाहित साक्षादात्ममावेन वर्तते । सच जीवनमुक्तो भवतीत्माह—शीतेत्यादिना । शीतोष्णमुख दु खेषु तथा मानापमानयो प्रजापरिभवयो सम स्यादित्यच्याहार । सर्वं वाक्य सावधारणमिति न्यायेन जितात्मन प्रशान्तस्यैवेन् सर्थं । ऐतेन प्रशान्तस्यैव पर केवलमिति प्रत्युक्तम् । यत्तु शीतोष्णमुद्धदु खेषु चित्तविक्षेपकरेषु सत्खपि तथा मानापमानयो सतो-रिप तेषु समलेनेति वा जितात्मन इति केचिद्वर्णयन्ति तत्रेन्द्रियेषु जाग्रत्म ग्रीतादेरित्वल समवलेवेति सत्खपीत्माद्युक्तरक्विमस्ता । ऐतेन शीतादिषु प्राप्तेषु जितात्मनो निर्विकारचित्तस्य परमुत्कर्षेणात्मा समाहित समाधि प्राप्तो भवत्यत समाधित्तिः स्वर्थं मनो जेतव्य भवतीत्यर्थं इति प्रत्युक्तम् । शीतादिगप्रप्तेषु किचित्तमाहितस्य प्रप्तेषूद्रकर्षणेत्सस्य विपर्ययक्ष्यवात् जेतव्यस्य मनस स्थितौ शीतादयोऽपि सलेवेति प्राप्तेष्वस्य व्यर्थलाच । यद्ययेगविधस्यात्मान्त करण शीतादिषु द्वन्द्वशच्येषु पर मत्यर्थं समाहित सहिष्णुरविकियो भगतीत्यर्थं इति तदिष न । मुख्यार्थं सभवत्यमुख्यार्थस्यान्याय्यलात् । यद्वा भाष्यस्योपलक्षणार्थं समङ्गीकृत्योदाहत्वन्यास्यानान्युपादेयानि ॥ ०॥ शीतादिषु समो भवतीत्युक्त तत्कृत इत्यत आह—ञ्चानेति । ज्ञान शास्त्रोक्ताना ६ श्रीधरीव्याक्या ।

त्मनोऽजितात्मनस्त्वात्मैवात्मन शञ्चत्वे शञ्चवदपकारकारित्वे वर्तेत ॥ ६ ॥ जितात्मन स्वस्मि बन्धुत्व स्फुटयति — जितात्मन इति । जित आत्मा येन तस्य प्रशान्तस्य रागादिरितस्यैव पर केवलमात्मा शीतोष्णादिषु सत्स्विष समाहित स्वात्मिष्ठो भवति नान्यस्य । यदा तस्य इदि परमात्मा समाहित स्थितो भवति ॥ ७ ॥ योगारूढस्य लक्षण श्रष्ठय चोक्तमुपपाद्योपसहरति — ज्ञानविज्ञानतृसात्मेति । ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

॥ ५ ॥ ६ ॥ तत्र जितमनस इद रूप जितात्मन प्रशान्तस्य परात्मसु समा मति शीतोष्णसुखदु खेब्बिति । प्रशान्तो निरहकार परेष्वा-त्मनि शीतोष्णादिषु चामेदधी न रागद्वेषो, ज्ञानमञ्चान्ता बुद्धि , विविध ज्ञान यत्र तद्विज्ञान प्राग्युत्तयुद्धित कर्म ॥ ७ ॥ सुद्धदिति । सुद्ध-

१ नौक्रकण्ठः २ मधुसूद्नः १ नीक्रकण्ठः.

## सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्यद्वेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

श्रानतृप्तातमा श्रानं शास्त्रोक्तपदार्थाना परिज्ञानं, विद्वानं तु शास्त्रतो श्राताना तथैव खानुभवकरणं ताभ्यां श्रानविश्वानाभ्या तृप्त' संजातालप्रत्यय आत्मान्त'करणं यस्य स ज्ञानविश्वानतृप्तातमा कृटस्थो-ऽप्रकम्प्यो भवतीत्यर्थं । विजितेन्द्रियश्च । य ईहशो युक्तः समाहित इति स उच्यते कथ्यते । स योगी समलोष्टाइमकाञ्चनो लोष्टाइमकाञ्चनानि समानि यस्य स समलोष्टाइमकाञ्चनः॥ ८॥ किच— सुद्वदित्यादिश्लोकार्थमेकपदम् । सुद्वदिति प्रत्युपकारमनपेक्ष्योपकर्ता । सित्र स्नेहवान् । अरिः शत्रुः । उदासीनो न कस्यचित्पक्ष भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोरुभयोहितेषी । द्वेष्य आत्मनोऽप्रियः । बन्धुः संबन्धीत्येतेषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिष्वपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेष्वेतेषु समबुद्धिः कः कि-क्रमेंत्यव्यापृतबुद्धिरित्यर्थः । विशिष्यते विमुच्यत इति वा पाठान्तरम् । योगारूढाना सर्वेषामयमुत्तम

#### २ आन दगिरिज्यारया।

परोक्षापरोक्षाभ्या ज्ञानविज्ञानाभ्या सजातालप्रत्ययो यसिञ्चन्त करणे सोऽविकियो हर्पविषादकामक्रोधादिरहितो योगी युक्त समाहित इति व्यवहारभागी भवतीति पादत्रयव्याख्यानेन दर्शयति—ज्ञानसित्यादिना । स च योगी परमहसपरिज्ञाजक सर्वत्रोपेक्षाबुद्धिरनतिशयवैराग्यभागीति कथयति—स योगीति ॥ ८ ॥ योगारूढस्य प्रशस्तवमभ्युमेस्य योगस्याङ्गान्तर दर्शयति—किंचेति । पवच्छेद पदार्थोक्तिरिति व्याख्यानाङ्क सपादयति—सुदृदितीति ।
अरिनाम परोक्षमपकारक प्रत्यक्षमप्रियो द्वेष्य इति विभाग । समबुद्धिरिति व्याच्ये—क किसिति । प्रथमो हि
प्रश्लो जातिगोत्रादिविषयो द्वितीयो व्यापारविषय । उक्तप्रकारेणाव्यापृतबुद्धित्वे सर्वोस्कर्षो वा सर्वपापविमोक्षो वा

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

तृप्त सजातालप्रत्यय आत्मा चित्त यस स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा । यतस्तृप्तात्माऽत कृटस्थोऽप्रकम्प्य ससारतापानास्कन्दितो भवतीति समाधिफलम् । अस्य लोकप्रसिद्ध लक्षणमाह—विजितेन्द्रिय इति । समलोष्टारमकाश्चन
इति एविषिधो योगी स युक्त प्राप्तयोग इत्युच्यते विद्वद्भि ॥ ८ ॥ समत्वमेव स्तौति—सुहृदिति । सुहृत्
प्रत्युपकारमनपेक्ष्योपकर्ता, मित्र स्नेह्वान्, अरि शत्रु, उदासीन उभयत्र पक्षपातशून्य, मध्यस्थ उभयहितैषी,

४ मधुसूदनीव्याख्या।

ज्ञान, विज्ञान तदप्रामाण्यशङ्कानिराकरणफलेन विचारेण तथैव तेषा खानुभवेनापरोक्षीकरण ताभ्या तृप्त सजातालप्रखय आत्मा चित्त यस्य स तथा । कूटस्थो विषयसनिधाविप विकारग्रन्य । अतएव विजितानि रागद्वेषपूर्वकाद्विषयप्रहणाद्यान्वर्तितानीन्द्रियाणि येन स । अतएव हेयोपादेयबुद्धिग्रन्यलेन समानि मृत्पिण्डपाषाणकाञ्चनानि यस्य स । योगी परमहसपिर्वाजक परवैराग्ययुक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८॥ सुह्निमत्रादिषु समबुद्धिस्तु सर्वयोगिश्रेष्ठ इत्याह—सुहृत्पत्युपकारमनपेक्ष्य पूर्वेस्नह सबन्ध च विनैवोपकर्ता । मित्र स्रेहेनोपकारक । अरि खक्रतापकारमनपेक्ष्य खभावकौर्यणापकर्ता । उदासीनो ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

धर्मादिरूपाणा पदार्थाना तत्त्वज्ञान विज्ञान शास्त्रतो ज्ञाताना वेदोक्तो यादशो धर्मादितादश एव तथा तत्त्वमसीति श्रुत्यर्थानुसार-णाह ब्रह्मास्मीत्यनुभवस्ताभ्या तृप्त आत्मान्त करण यस्य स । अत कृटस्थोऽप्रकम्प्य केनापि श्रीतादिना चालिशतुमशक्यो भवती-त्यर्थ । नन्वन्त करणस्य ज्ञानविज्ञानतृप्तत्वेनाप्रकम्प्योऽपीन्द्रियाणामतृप्तत्वाद्विषयेरिन्द्रियद्वारा प्रकम्प्यो भविष्यतीति तत्राह, विजि-तेन्द्रिय । अन्त करणस्येन्द्रियस्वामिनो जयादिन्द्रियाणामपि जय इति भाव । अतएव समलोष्टार्यमकाश्चन । अत्रारमशब्देन पाषाणसामान्यवान्तिना तद्विशेषा वज्रवेद्याद्योऽपि गृह्यन्ते । समानि लोष्टादीनि यस्य स य ईदशो योगी स युक्त यथार्थयोगयुक्त योगाहृद्ध इत्युच्यत इत्यर्थ ॥ ८॥ न केवल समलोष्टारमकाश्चन एव अपितु सुह्दादिष्वपि समबुद्धिरिलाह—सुहृदिति । सुह्र-

श्रानमौपदेशिक विज्ञानमपरोक्षानुभवस्ताभ्या तृप्तो निराकाङ्क आत्मा चित्त यस । अत कूटस्थो निर्विकार , अतएव विजितानीन्दि-याणि येन, अतएव समानि लोष्टादीनि यस्य, मृत्खण्डपाषाणसुवर्णेषु हेयोपादेयबुद्धिश्च्य स युक्तो योगारूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ स्रह्म-निमत्रादिषु समबुद्धियुक्तस्ततोऽपि श्रेष्ठ इत्याह—सुहृदिति । सुहृत् स्वभावेनैव हिताशसी, मित्र खेड्वश्चेनोपकारक , अरिषांतुक , उदा-७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

चस्या त करणमेव शोभन हृदय । मित्रत्वमन्योन्य। अरित्व परस्पर। उदासीन एतदुभयरहित । मध्यस्थ केनचिदशेन मित्र केनचिच्छकु । द्वेषाहीं द्वेड शक्यो द्वेष्य । बन्धुयोंन्यादिसबन्धेन । एतेषु सर्वेषु समधी । एव साधुषु पापेषु च । सच विशिष्यते ऋमास्क्रमेण ससारात्तरिति ॥ ८ ॥ ईहशैक्ष वन्यचरणे'—इहैवेति । इहैव सस्यपि शरीरसबन्धे सर्गों जित साम्यावस्थत्वात्। ससारस्य झबन्धकत्व जीवन्सुक्तिर्थेषा

# योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराज्ञीरपरिग्रहः॥ १०॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

इत्यर्थः । विशिष्यते । 'विमुच्यते' इति वा पाठान्तरम् । योगाकढानां सर्वेषामयमुत्तम इत्यर्थः ॥ ९ ॥ अत प्वमुत्तमफलप्राप्तये योगी ध्यायी युक्षीत समाद्ध्यात्सतत सर्वेदात्मानमन्तः करणं रहस्येकान्ते मिरिगुहादौ स्थितः सन्नेकाक्यसहायः । रहसि स्थित एकाकी चेति विशेषणात्संन्यासं इत्वेत्यर्थः । यतिचित्तात्मा चित्तमन्तः करणमात्मा देहश्च संयतौ यस्य स यतिचत्तात्मा निराशीर्वीततृष्णोऽपरि-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सिध्यतीत्वाह—विशिष्यत इति । पाठद्वयेऽपि सिद्धमर्थं सगृद्ध कथयति—योगारूढानासिति ॥ ९ ॥ यथोक्त-विशेषणवतो योगारूढेषूत्तमस्वे योगानुष्ठाने प्रयतितव्यमित्यङ्गाभिधानानन्तर प्रधानमभिद्धाति—अत एविसित । आदरनैरन्तर्यदेरिर्धकालस्व विशेषणत्रय योगस्य सूचयति—सततिसित । तस्येव पञ्चाङ्गान्युपन्यस्वति—रहसीत्या-दिना । सर्वदेत्यादरदीर्घकालयोरूपलक्षणम् । प्रत्यगात्मान व्यावतंयति—अन्तःकरणसिति । गिरिगुहादावित्या दिशब्देन योगप्रतिबन्धकदुर्जनादिविधुरो देशो गृद्धते । विशेषणद्वयस्य तात्पर्यमाह—रहसीति । योग युञ्जानस्य सन्यासिनो विशेषणान्तराणि दर्शयति—यतेति । सति सन्यासिन्वे किमित्यपरिग्रहग्रहणमर्थपुनरुक्तेरित्याशङ्क्य कौपी-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

द्वेष्य आत्मनोऽप्रिय, बन्धुः सबन्धी, तेषु साधुषु पुण्यकृत्सु पापेषु पापाचारेषु कस्य कि कर्मेत्यनाळोचयन् तेषु सर्वेषु य समबुद्धि स विशिष्यते ॥ ९ ॥ योगीति । योगी योगाभ्यासपर रहिस एकान्ते स्थित सन् आत्मान बुर्द्धि युज्जीत समादध्यात्। सततिमिति नैरन्तर्यमुक्तम्। निराशीयोगसिद्धेरन्यद्पार्थयान तदेकनिष्ठ इति यावत्। तेन सत्कार

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

विवदमानयोरभयोरप्युपेक्षक । मध्यस्थो विवदमानयोरभयोरिप हितैषी । द्वेष्य खक्कतापकारमपेक्ष्यापकर्ता । बन्धु सबन्धे-नोपकर्ता । एतेषु साधुषु शास्त्रविहितकारिषु, पापेषु शास्त्रप्रतिषिद्धकारिष्विष । चकारादन्येषु च सर्वेषु समबुद्धि क कीदक्ष-मैंखव्याप्टतबुद्धि सर्वत्र रागद्वेषश्चन्यो विश्विष्यते सर्वत उत्कृष्टो भवति । 'विमुच्यते' इति वा पाठ ॥ ९ ॥ एव योगारूढस्य लक्षण फल चोक्खा तस्य साङ्ग योग विधत्ते योगीत्यादिभि —स योगी परमो मत इत्यन्तेस्रयोविशत्या श्लोकै । तत्रैवमुत्तम-फलप्राप्तये—योगी योगारूढ आत्मान चित्त सतत निरन्तरं युजीत क्षिप्तमूढविक्षिप्तमूमिपरित्यागेनैकाम्रनिरोधभूम्या समाहितं कुर्यात् । रहित गिरिगुहादो योगप्रतिबन्धकदुर्जनादिवर्जिते देशे स्थित एकाकी त्यक्तसर्वपरिमहजन सन्यासी, चित्तमन्त करण-

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

त्प्रत्युपकारमनपेक्ष्योपकर्ता, मित्र लेहादिमपेक्ष्य तत्कर्ता, अरि शत्रु खङ्गहस्तो मारणायोश्यत, उदासीन पक्षपातश्च्य , मध्यस्यो विरोध कुर्वतोर्द्वयोरिप हितैषी, द्वेष्योऽपकर्तृलाङ्केषविषय , बन्धुर्भात्रादि , सबन्धीत्येतेषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिष्विष पापेषु प्रति विद्यकारिषु सर्वेष्वेतेषु समबुद्धि । क सुहृदादि किमुपकारादिकर्मकर्तेत्यव्यापृतबुद्धिरत्यर्थं । विश्विष्यते सर्वत श्रेष्टो भवतीत्यर्थं । 'विमुच्यते' इति वा पाठ ॥९॥ एव योगारूढस्य लक्षण फल च प्रदर्शितम् । अत उत्तमफलप्राप्तये योगारूढता सपादयेदित्याह्— योगिति । योगी ध्यानी रहिस एकान्ते गिरिगुहादौ स्थित सन् एकाकी सहायवर्जित । रहिस स्थित एकाकीति विशेषणात्य- न्यास कृत्वेत्यर्थं । एकाकीत्यस्य शिष्यादिसहायरित इत्यपि बोध्यम् । यतौ वशीकृतौ चित्तात्मानौ चित्तदेहौ यस्य स चित्तस्य चिन्तवात्मनोऽन्त करणपरिणामस्य यतत्वमनुभूतार्थचिन्ताव्यावृत्तत्व देहस्य च यतत्व मिक्षकादशिपीलिकादिबाधयाप्यकम्पितत्वे सिति चिरकालासनप्रयुक्तदु खश्चस्याम् । निराशी फलतृष्णाञ्चस्य । अनेन वैराग्यादिसाधनसपन्नो मुमुश्च कथित । अपरिमह सन्यासिलेऽपि चोरमयजनकपुत्तकादिसर्वपरिप्रहरान्य एतादश सन् सतत सर्वदा आत्मानमन्त करण युज्ञीत समाद्ध्याद् वृत्तिनिरोधेन निरुन्ध्याद् । वृत्तयश्च पद्मविया प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्यतय इति । तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाख्यानि इश्रीधरीव्याख्या ।

# सीनो विवदमानयोरुभयोरप्युपेक्षक , मध्यस्थो विवदमानयोरिप हिताशसी, द्वेष्यो द्वेषविषय , बन्धु सबन्धी, साधव सदाचारा , पापा दुराचारा , पतेषु समा रागद्देषादिश्रूत्या बुद्धिर्थस्य स तु विशिष्ट ॥ ९ ॥ एव योगारूढस्य लक्षणमुक्तवेदानीं तस्य साङ्ग योगं विधन्ते—योगीत्यादिना । स योगी परमो मत इत्यन्तेन अन्थेन । योगीति । योगी योगारूढ आत्मान मनो युक्षीत समाहितं

७ अभिनवगुप्ताचार्यंन्याख्या । साम्ये हि ते प्रतिष्ठिताः । साम्य च प्रद्या ॥९॥ नतु जितात्मन इत्युक्त तत्कच तज्जय इत्याशक्कच आरुरक्षो कश्चितुपायः कायसमुद्धाः रकश्चित्तसयम उपिद्द्वयते—योगीति । आत्मान च चित्त च युजीतैकाग्रीकुर्यात् । सततमिति न परिमित काळम् । एकािकत्वादियु सत्त्वे

## शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनक्कशोत्तरम्॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

श्रहश्च । परिग्रहरहित इत्यर्थं । सन्यासित्वेऽपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन्युक्षीतेत्यर्थः ॥ १० ॥ अथेदानीं योग युक्षत आसनाहारविहारादीना योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्य । प्राप्तयोगस्य लक्षण तत्फलादि चेत्यत आरम्यते । तत्रासनमेव तावत्प्रथममुच्यते—ग्रुचाविति । शुचौ शुद्धे विविक्ते समावतः सस्कारतो वा देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरमचलमात्मन आसनं नात्युच्छितं नातीवोच्छितं नाप्यतिनीच तच चैलाजिनकुशोत्तर चैलमजिन कुशाश्चोत्तरे यसिन्नासने तदासन चैलाजिनकुशोत्तरम् । पाटकमान

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

नाच्छादनादिष्विप सिक्तिनवृत्त्यर्थिमित्याह—संन्यासित्वेऽपीति ॥ १० ॥ योग योगाङ्गानि चोपदिश्योत्तरसदर्भस्य साल्यंमाह—अथेति । योगस्वरूपकतिपयतदङ्गप्रदर्शनानन्तर्यमथशब्दार्थ । विहारादीनामित्यादिशब्देन यथोक्ता-सनादिगतावान्तरमेदग्रहणम् । तत्फलादि चेत्यादिशब्देन योगफलसम्यग्ज्ञान च तत्फल कैवस्य ततो अष्टसात्यनिक-विनष्टत्वमित्यादि गृह्यते । एव समुदायतात्पर्ये दिशिते किमासीन शयानस्तिष्ठन्गच्छन्कुर्वन्वा युक्षितित्यपेक्षायामनन्तरस्त्रोकतात्पर्यमाह—तन्नेति । निर्धारणे सप्तमी । प्रथम योगानुष्ठानस्य प्रधानम् 'आसीन समवात्' इति न्यायादिति यावत् । विविक्तव द्वेधा विभावते—स्वभावत इति । आसनस्यास्यये तन्नोपविश्य योगमनुतिष्ठत समाधानायोगासिद्धिरित्यमिसधाय विशिनष्टि—अचलमिति । आसतेऽसिन्निति च्युत्पत्तिमनुस्त्याह—आसनमिति । आत्मन इति परकीयासनब्युदासार्थं, पतनभयपरिहारार्थं नात्युचमित्युक्त, नाप्यतिनीचमिति भूतलपाषाणादिसश्चेषे वातक्षोभाग्निमान्द्यादिसभावितदोषनिरासार्थं, चैल वस्तमिति चर्म पश्चना तच्च स्वगस्य कुशा दर्भास्ते चोत्तरे यसिन्तुपरिष्ठादारम्य तत्त्रथोक्तम् । प्रथम चैल ततोऽजिन तत्रश्च कुशा इति प्रतिपन्नपाठक्रममापातिक क्रममतिक्रम्यादौ शिक्षण्डस्थास्य (चर्चर्प)।

उक्तं । एकाकी असहाय , सन्यासीत्यर्थः । यतौ स्थिरीकृतौ विक्त मन आत्मा सेन्द्रिय शरीर येन स यतिनित्तातमा । तथा अपरिग्रह एकाकित्वेऽपि कन्थापुक्तकादिनहुपरिग्रहशून्य ॥ १०॥ योग युक्षीतित्युक्त तत्कथिमित्या-काङ्माया तदङ्गान्यासनादीन्याह—शुच्चौ देशे इत्यादिना । शुच्चौ सभावतः सस्कारतो वा पुण्ये देशे स्थाने प्रतिष्ठाप्य सुस्थित कृत्वा स्थिर निश्चल आस्तेऽसिन्नित्यासन स्थण्डिल निश्चलमित्यनेन मृन्मयमेव स्थण्डिल नतु काष्ठमये पीठम् । आत्मन इति परासनव्यावृत्त्यर्थम् । नात्युच्छित नात्युच नातिनीचम् । चैलाजिनकुशा उत्तरे उपर्युपरि

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

णमात्मा देहश्व सयतौ योगप्रतिबन्धकव्यापारसून्यौ यस्य स यतचित्तात्मा । यतो निरासीवैंराग्यदाब्धेंन विगततृष्ण । अतएव नापरिप्रह शास्त्राभ्यनुज्ञातेनापि योगप्रतिबन्धकेन परिप्रहेण सून्य ॥ १०॥ तत्रासनियम दर्शयज्ञाह द्वाभ्याम्—शुचौ स्वभावत सस्कारतो वा शुद्धे जनसमुदायरहित निर्भये गङ्गातटगुहादौ देशे समे स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिर निश्चल नात्युच्छ्तं नात्युच नाप्यतिनीच चैलाजिनकुशोत्तर चैल मृदु वस्न, अजिन मृदु व्याघ्रादिचर्म ते कुशेभ्य उत्तरे उपरितने यसिसत्तर, ५ मान्योत्कर्यदीपिका।

त्रीणि प्रमाणामीति साख्यादय । उपमानमप्यक्षीकृत्य चलारीति गौतमा । अर्थापत्तिमनुपलिंध चाश्रित्य षिति वेदान्तिनो यिक्तिकाथ । समवमैतिह्य चाश्रित्याष्ट्राविति पौराणिका । विपर्ययो मिध्याक्षानमतिस्ततहुद्धि श्चित्तवी रजत वेत्रेवमादिल्प । प्रमा श्रमविलक्षणो विकल्प । निद्रास्मृती लोकप्रसिद्धे । अन्यासामिप वृत्तीनामेतात्वन्तर्मावो द्रष्टव्य । तथाचैतद्भृत्तिनिरोधेनान्त करण चित्त समादध्यादिति ॥ १० ॥ एव पूर्वोक्तलक्षणसपन्नस्य योगाल्द्धस्य यत्फलं भवति तत्प्राप्तये योगाल्द्धता सपाद-योदित्युक्तम् । अर्थदानीं योग युक्षानस्य तदक्षान्यासनाहारविह्यरादीनि नियतानि फल च सर्वत श्रेष्ठ्य मुक्तिलक्षण वक्तमार-गिते—शुचावित्यादिना । शुचौ शुद्धे स्वभावत सरकारतो वा देशे स्थाने विविक्ते आत्मन स्वस्यासन स्थिरमचल नात्यु-चिल्ल्त नाप्यतिनीच तच चैलादीन्युक्तरे यसिस्तत् । आदौ क्रशाना स्थापनं तदुपर्यजिन मृगचर्म तदुपरि चैल मृदुवस्रमिस्रता-हश्मासन प्रतिष्ठाप्य चतुष्कोणादिसनिवेद्यविचारेण कृत्वा । आत्मन इस्रनेन स्वस्रवोपश्मयोग्यमित्युक्तम् । तेनान्यस्थिति-

कुर्यात्। सतत निरन्तर रहस्येकान्ते स्थित सक्नेकाकी सङ्गशून्य , यत सयतं वित्तमात्मा देहस्य यस, निराशीनिराकाङ्को निराहारो वा, अपरिग्रह परिग्रहशून्यस्य ॥ १० ॥ आसननियम दर्शयक्षाह—शुचाविति द्वाभ्यास् । शुद्धे स्थाने आत्मन स्वस्यासन स्थाप-वित्वा । कीहृशस् । स्थिरमचलस् । नातिचोक्रत न चातिनीच च । चैल वक्षमजिन व्यामादिचमै चैलाजिने कुश्चेम्य उत्तरे यसिन् ।

## तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियकियः। उपविद्यासने युद्धयाचोगमात्मविद्युद्धये॥ १२॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

द्विपरीतोऽत्र क्रमश्चेलादीनाम् ॥ ११ ॥ प्रतिष्ठाप्य किम्—तत्र तिसन्नासन उपविश्य योगं युक्ष्यात् । कथ, सर्वविषयेभ्य उपसंहत्येकात्र मन कृत्वा यतिचत्तिन्द्रयिकयः चित्तं चेन्द्रियाणि च चित्तेन्द्रि-याणि तेषा कियाः संयता यस्य स यतिचत्तेन्द्रियिकयः । स किमर्थ योगं युक्ष्यादित्याहः आत्मवि-शुद्धयेऽन्तःकरणस्य विशुद्धर्थमित्येतत् ॥ १२ ॥ बाह्यसाधनमासनमुक्तमधुना शरीरधारण कथिम-

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

कुशास्त्रतोऽजिन ततश्रैलमिति क्रम विविक्षत्वाह—विपरीतोऽत्रेति ॥ ११ ॥ यथोक्तमासन सपाद्य कि कर्तव्यमिति प्रश्नपूर्वक कर्तव्य तिविदिशति—प्रतिष्ठाप्येति । योग युक्षानस्रोतिकर्तव्यताकलाप पृच्छति—कथिमिति । सर्वेभ्यो विषयेभ्य सकाशात्प्रसाहस्य मनसो यदेकस्मिन्नेव ध्येये विषये समाधान, यिच्चस्स्रेन्द्रियाणा च बाह्यक्रियाण। स्यमन तदुभय कृत्वा योगमनुतिष्ठेदिसाह—सर्वेति । आसने यथोक्ते स्थित्वा यथोक्तया रीसा योगानुष्ठानस्य प्रश्नपूर्वक फलमाह्—स किमर्थमित्यादिना ॥ १२ ॥ उक्तमनुष्यानन्तरश्लोकस्य पुनक्कमर्थमाह—बाह्येति ।

#### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

यस तचैलाजिनकुशोत्तरम् । अजिनादुपरि चैल कुशेम्य उपिर अजिन स्थण्डिलसोपिर कुशा इत्यर्थः ॥ ११ ॥ प्रतिष्ठाप्य किं कुर्यादिति तत्राह्—तत्रेति । तत्रासने पद्मस्विकाद्यन्यतमेनासनेनोपिवश्य यता निगृहीता चित्तस्य किया विषयाणा स्वरणानि इन्द्रियिक्रयास्तेषा श्रहण येनासौ यतचित्तेन्द्रियिक्रय । अत्र व मन बाह्याम्यन्तरिव-षयानुपरक्तत्या एक ध्येयमेव प्रत्यक्तत्व अग्रे यस स्फुरित नान्यत् तदेकाग्र वृत्त्यन्तरानन्तरितन्नह्नैकाकारवृत्तिप्रवाहि कृत्वा आत्मविश्चद्वये चित्तशुद्ध्यये योग वृत्तिप्रवाहस्थापि निरोध युश्चयादनुतिष्ठत् । चित्तस्य स्थैर्यतापादनेन ॥ १२ ॥

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

आस्रतेऽस्मिश्वलासन, कुशमयन्नस्युपिर मृदुचर्म, तदुपिर मृदुवस्रह्णमिल्यर्थ । तथाचाह भगवान्यतज्ञिल 'स्थिरसुखमासनम्' इति । आत्मन इति परासनव्यारृत्यर्थं तस्यापि परेच्छानियमाभावेन योगविक्षेपकरत्वात् ॥ ११ ॥ एवमासन प्रतिष्ठाप्य कि कुर्यादिति तन्नाह—तत्र तस्मिन्नासन उपविश्येव नतु शयानित्वष्ठन्या । 'आसीन समवात्' इति न्यायात् । यता सयता उपरताश्चित्तस्येन्द्रियाणा च किया वृत्तयो येन स यतचित्तेन्द्रियक्रिय सन् योग समाधि युज्ञीताभ्यसेत् । किमर्थ, आत्म-विश्चद्वये आत्मनोऽन्त करणस्य सर्वविक्षेपश्चन्यत्येनातिस्क्ष्मतया ब्रह्मसक्षात्कारयोग्यताये । 'दश्यते त्वथ्यया बुद्धा स्क्ष्मया स्क्ष्मदिति तन्नाह—एकाय राजसतामसन्युत्यानाख्यप्रागुक्तभूमित्रय-परित्यागेनैकविषयकधारावाहिकानेकवृत्तियुक्तमुद्दिक्तसत्त्व मन कृत्वा दृढभूमिकेन प्रयत्नेन सपायैकायताविरुद्धर्थं योग् सप्रज्ञातसमाधिमभ्यसेत् । सच ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाह एव निदिष्यासनाख्य । तदुक्तम् 'ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहकृतिं विना । सप्रज्ञातसमाधि स्याद्धानाभ्यासप्रकर्षत ' इति । एतदेवाभिप्रेत्य ध्यानाभ्यासप्रकर्ष विद्ये भगवान् 'योगी युज्ञीत सततं', 'युज्यायोगमात्मविश्चद्वये', 'युक्त आसीत मत्पर ' इत्यादि बहुकृत्व ॥ १२ ॥ तद्र्थं बाह्ममासनसुक्त्वाऽधुना

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रयुक्तविक्षेपप्रसक्तिर्वारिता ॥ ११ ॥ तत्रासन प्रतिष्ठाप्य तत्रासन उपिवश्यात्मग्रुद्धयेऽन्त करणश्चुद्धये । यत्त्वात्मन प्रतीचा विश्चद्धि सविकासाविद्यापङ्कसपर्कहानिस्तस्या इस्थर्थं इति तन्न । अविद्यापङ्कनिवृत्तेर्ज्ञानाधीनलात् । ज्ञानप्राप्तिद्वारा प्रतीचो विश्चद्ध्य इति द्वारकल्पनापेक्षयान्त करणविश्चुद्ध्यर्थमिस्यस्थैव न्याय्यलात् । योग युक्ष्यात् । कथमिस्रत आह । सर्वविषयेभ्य उपसहस्य मन एकमप्र प्रधान विन्तनीय यस्येति तथा कृला क्षिप्तमृद्धविक्षिप्तभूमिस्रागेन एकाप्रनिरोधभूमिभ्या समाहित कृलेस्यपि बोध्यम् । पुनश्च यतिवित्तेष्ट्यक्रिय सन् चिन्द्रयाणि च तेषा किया सयता यस्य स ॥ १२ ॥ आसन उपविद्य शरीरं कथ

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

कुशानामुपरि चर्म तदुपरि वस्त्रमास्तीर्थेत्यर्थ ॥ ११ ॥ तत्रेति । तत्र तसित्रासने छपविश्य पकाम विक्षेपरहित मन कृत्वा योग युश्रयादभ्यसेत् । यता संयताश्चित्तस्येन्द्रियाणा च क्रिया यस्यात्मनो मनसो विश्वद्वस्ये छपशान्तये ॥ १२ ॥ वित्तैकाम्योपयोगिनी

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

त्रभुक्षीतः नान्यथा । आसनस्यैर्यात्काळस्यैर्ये चित्तस्यैर्यम् ॥ १० ॥ ११ ॥ चित्तक्रिया सकस्यातमान अन्याश्चीन्द्रयक्रिया येन यता- नियम

## समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नच्छ स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्॥ १३॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्ज्ञस्चचारिवते स्थितः।

१ भीमच्छाकरमाष्यम् ।

त्युच्यते समिति। समं कायशिरोत्रीवं कायश्च शिरश्च ग्रीवा च कायशिरोग्रीवं तत्समं धारयञ्च छं च। सम धारयतश्च छं संभवत्यतो विशिनष्टि अचलमिति। स्थिर स्थिरो भूत्वेत्यर्थः। सं नासिकाग्र संप्रेक्ष्य सम्यक्प्रेक्षण दर्शन इत्वेवेतीवशब्दो लुप्तो द्रष्टत्य । निह स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणिह विधित्तितं कि तिहें चश्चुषोर्देष्टिसिनिपातः। स चान्तः करणसमाधानापेक्षो विवक्षित । स्वनासिकाग्रसं-प्रेक्षणमेव चेद्विवक्षित मनस्त्रत्रेव समाधीयेत नात्मिन। आत्मिनि हि मनसः समाधानं वश्यत्यात्मसंस्थं मनः इत्वेति। तसादिवशब्दलोपेनाक्ष्णोर्देष्टिसंनिपात एव सप्रेक्ष्यत्युच्यते । दिशश्चानवलोक्ष्यन्दिशां चावलोकनमन्तराऽकुर्वेचित्येतत्॥ १३॥ किच—प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्त आत्मान्

२ आन दगिरिन्याख्या ।

समस्वमृज्ञस्व काय शरीरमध्यम् । अचलमिति विशेषणमवतार्यं तस्य ताल्ययमाह—समिति । कार्यकरणयोर्विषयपारवर्यश्चन्यस्वमचलत्व स्थैर्यम् । किमितीवराब्दलोपोऽत्र कल्प्यते स्वनासिकाप्रसप्रेक्षणमेव योगाङ्गत्वेनात्र विधित्सित किं न स्यादित्याराङ्ग्याह—नहीति । तर्हि किमत्र विवक्षितमिति प्रअपूर्वकमाह—किं तर्हीति । दृष्टिसनिपातो
दृष्टेश्चञ्चष्यो रूपादिविषयप्रवृत्तिराहित्यम् । कथमसावनायासेन सिध्यति तत्राह—स चेति । समाधानस्य प्राधान्येनात्र
विवक्षितत्वादृष्टेबहिर्विषयत्वेन तद्रङ्गप्रसङ्गात्तस्या विषयेभ्यो व्यावृत्त्यान्तरेव सनिपातो विवक्षितो भवतीस्ययं ।
तथापि कथ स्वनासिकाग्रसप्रेक्षणमत्र श्चतमविवक्षितमित्याराङ्ग्याह—स्वनासिकेति । तत्रैव मन समाधाने का
हानिरित्याराङ्ग्य वाक्यशेषविरोधान्मेवमित्याह—आत्मिन हीति । किं तर्हि सप्रेक्ष्येत्याद्वे विवक्षितमित्याराङ्गाह—
तस्मादिति । दक्षिणेतरचश्चष्योर्था दृष्टिसस्या बाह्याद्विषयाद्वेमुक्येनान्तरेव सनिपतनमत्र स्वकीय नासिकाग्र नासिकान्त सप्रेक्ष्येति विवक्षितमित्यर्थ । तत्रैवोत्तरमपि विशेषणमनुकूलमित्याह—दिश्चश्चिति । अनवलोकयश्चासीतेत्युतरत्र सबन्ध , अन्तरान्तरा दिशामवलोकनमपि योगप्रतिबन्धकमिति तत्यतिषेष ॥ १३ ॥ योग युञ्जानस्य विशेषणान्तराणि दर्शयति—किचेति । अन्त करणस्य प्रशान्ती रागद्वेषादिदोषराहित्य, तस्याश्च प्रकर्षे रागादिहेतोरपि
३ नीलकण्ड्याक्या (चतुर्थरी)।

आसन उपिवश्येत्युक्त तत्कथमित्यत आह—समिति । काय शरीरमध्य गिर श्रीवा च कायशिरोशीव सम मूलाघारमारम्य मूर्धान्त अवक्रमचलं निष्कम्प धारयिन्छरो भूत्वा । सप्रेक्ष्य नासिकाश्र समिति नासिकाश्रावेक्षण न विधीयते कितु निमीलने लयभय उन्मीलने विक्षेपभयम् । अतो विशोऽपि स्थादिविक्षेपकविषयदर्शनभयाद्नवलोक-पन्नधींन्मीलितनेत्र आसीतेत्युक्तरेणान्वय ॥ १३ ॥ एवमासने उपविष्टेन यत्कर्तव्य तदाह—प्रशान्तात्मेति । ४ मधस्वनीन्यास्या ।

तत्र कथ शरीरधारणमित्युच्यते—काय शरीरमध्य स च श्विरश्च ग्रीवा च कायश्विरोग्रीव मूलाधारादारभ्य मूर्धान्तपर्यन्त सममवकमचलमकम्प धारयन्नेकतत्त्वाभ्यासेन विश्लेपसहभाव्यक्तमेजयलामाव सपादयन् स्थिरो दृढप्रयत्नो भूला, किंच ख स्वीय नासिकाग्र सप्रेक्ष्यैव लयविश्लेपराहिलाय विषयप्रवृत्तिरहित , अनिमीलितनेत्र इत्यर्थ । दिशश्वानवलोकयन् अन्तरान्तरा दिशा चावलोकनमकुर्वन् , योगप्रतिबन्धकलात्तस्य । एवभूत सन्नासीतेत्युत्तरेण सबन्ध ॥ १३ ॥ किंच—निदाननिवृत्तिहरेण

#### ५ माच्योत्कर्षदीपिका।

स्थापयेदिति तत्राह—समिति । कायश्च विरश्च गीवा च कायि रोगीव तत्समं धारयन् । कायशब्देन कायसैकदेश किट-प्रदेशादू च्वां श्रीवावधिरत्र गृह्यते । शिरोशीवयो पृथग्प्पहणात् कव्यधोभागस्थोपवेशने समलायोगात् । समलेऽपीतस्ततश्चलन सभा-व्याह—अचलिति । उभयत्राप्युपायमाह—स्थिर इति । स्थिरो भूलेल्यं । अत्राप्युपाय लयविश्चेपनिवृत्तिद्वारकमाह । स्व स्वकीय नासिकाम सप्रेक्ष्य । अनेन लयनिवृत्ति । दिशश्चानवलोकयन् । अनेन विश्चेपनिवृत्ति । एवभूत आसीतेत्युत्तरेणान्वय । ६ श्रीषरीव्याक्या ।

देहादिधारणा दर्शयन्नाह—समिति द्वाभ्याम् । काय इति देहमध्यभागो विविक्षित । कायश्च शिरश्च श्रीवा च कायशिरोश्रीवं मूलाधारादारस्य मूर्थाञ्चपर्यन्त सममवन्न निश्चल धारयन् स्थिर । इटप्रयत्नो भूत्वेत्वर्थं । स्वकीय नासिकाञ्च संप्रेक्ष्य च । अर्थनिमी-७ अश्वितवगुप्ताचार्यन्याच्या ।

नीता ॥ १२ ॥ धारयन्यज्ञेन । नासिकाग्रस्थावळोकने दिशामनवळोकनम् ॥ १३ ॥ मत्परमतया युक्त आसीत् । यवमात्मान युक्षतः भ० मी० ३८

## मनः संयम्य मिचतो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

न्तःकरणं यस सोऽयं प्रशान्तात्मा विगतभीविंगतभयो ब्रह्मचारिवते स्थितो ब्रह्मचारिणो वतं ब्रह्मचर्य गुरुशुश्रूषाभिक्षाभुक्त्यादि तिसिन्स्थितस्तद्नुष्ठाता भवेदित्यर्थः। किंच मनः संयम्य मनसो वृत्तीरुप-सहत्येत्येतन्मचित्तो मिय परमेश्वरे चित्तं यस सोऽयं मिचतो युक्तः समाहितः सन्नासीतोपविशेत्, मत्परोऽह परो यस सोऽयं मत्परः। भवति कश्चिद्रागी स्त्रीचित्तो नतु स्त्रियमेव परत्वेन गृह्णाति, कि

#### २ आन-दगिरिज्याख्या ।

निवृत्ति विगतभयत्व सर्वकर्मपरित्यागे शास्त्रीयनिश्चयवशान्ति सिद्ग्धन्निद्धित्वम् । भिक्षासुत्त्यादीत्यादिशब्देन त्रिषव-णस्नानशोचाचमनादि गृह्यते । विशेषणान्तरमाह्—किचेति । उपसहत्व योगनिष्ठो भवेदिति शेष । मनोवृत्त्युपसहारे ध्यानमपि न सिध्येत्तस्य तद्वृत्त्यावृत्तिरूपत्वादित्याश्च्याह—मिच्चत्त इति । विषयान्तरविषयमनोवृत्त्युपसहारे-णात्मन्येव तिन्नयमनान्न ध्यानानुपपत्तिरित्यर्थं । मिच्चत्तत्वेनैव मत्परत्वस्य सिद्धत्वान्मत्पर इति पृथग्वशेषणमन-र्थकमित्याशङ्क्याह—भवतीति । अन्त करणशुद्धियोगस्यावान्तरफलम् ॥ १४ ॥ सप्रति परमफलकथनपरत्वेनानन्तर-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

योगयुक्तो योगी ब्रह्मचारिव्रते मैक्षचर्याया स्थित सन्यासीत्यर्थ । मिचतो मिय परमे चित्त यस स एवभूतो मध्येव मन सयम्य मत्पर आसीत स प्रशान्तात्मा भूत्वा विगतमीभैवतीति योजना । भवति हि कश्चिदात्मनोऽन्यमीश्वर मत्वा तिचित्तस्तमेवाराध्यत्वेनामिगत तत्रैव च मनस सयम करोति नतु स तत्परस्तमेव परमपुरुषार्थत्या प्राप्यत्वेन मन्यते कितु तत्प्रीत्यान्यदेव फळ कामयते, अयतु मिचतो मध्येव मन सयम्य मत्परो मामेव सर्वान्तर प्रत्यगद्वय कामयते हित । यतो मत्परोऽतएव प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण बाह्याभ्यन्तरिवषयत्यागेन समाधिसुखास्वादत्यागेन च शान्त उपरत. आत्मा चित्त यस सोऽस्थितामात्रावरोषो विगतमीभैवति । इयमेवावस्था सत्त्वपुरुषान्यथास्यातिरिति व्रह्मसाक्षात्कार इति च विकल्प्यते । सर्वथा तसा सिद्धाया पुरुष परमपुरुषार्थमाग्मवति ॥ १४ ॥ असा फळ-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

प्रकर्षेण शान्तो रागादिदोषरिहत आत्मान्त करण यस्य स प्रशान्तात्मा, शास्त्रीयनिश्चयदार्ब्याद्विगता भी सर्वकर्मपरित्यागेन युक्तलायुक्तलशङ्का यस्य स विगतभी, ब्रह्मचारिव्रते ब्रह्मचर्यगुरुशुष्राभिक्षाभोजनादौ स्थित सन्, मन सयम्य विषयाकार धृतिग्रन्य कृला, मिय परमेश्वरे प्रत्यक्विति सगुणे निर्गुणे वा चित्त यस्य स मिचतो मिद्विषयकधारावाहिकचित्तरित्तमान । पुत्रादौ प्रिये चिन्तनीये सित कथमेव स्यादत आह—मत्पर अहमेव परमानन्दरूपलात्पर पुरुषार्थ प्रियो यस्य स तथा । 'तदेतत्प्रेय पुत्रात्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरो यदयमात्मा' इति श्रुते । एव विषयाकारसर्ववृत्तिनिरोधेन भगवदे काकारचित्तवृत्तिर्युक्त संप्रज्ञातसमाधिमानासीतोपविशेषयथाक्षित्र, नतु खेच्छ्या व्युत्तिष्ठेदित्यर्थ । भवति कश्चिद्रागी स्त्रीचित्तो नतु क्षियमेव परलेनाराध्यलेन गृह्णाति किं तर्हि राजान वा देव वा । अय तु मिचतो मत्परश्च सर्वाराध्यलेन गामेव मन्यत इति भाष्यकृता व्याख्या ॥ व्याख्यातृलेऽपि मे नात्र भाष्यकारेण तुल्यता । गुज्ञाया किं तु हेन्नैकतुलारोहेऽपि तुल्यता ॥ १४ ॥

#### ५ मान्योत्कर्वदीपिका।

॥ १३ ॥ प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्त आत्मान्त करण यस्य स । अनेन रम्यशब्दश्रवणादिना शान्तचित्तस्य क्षोभाभावादिगव-छोकन वारितम् । व्याघ्रादिभयप्रयुक्तमपि तद्वारयति । विशेषेण गता नीर्भय यसात्स । व्याघ्रादिप्रयुक्तभयाभावेऽपि क्षुधादिज-म्यभय सेभाव्याह । मन सयम्य खादिष्ठाशादौ प्रवृत्ता मनोवृत्तीरुपसहस्रेख्यं । एवभूत कि कुर्यादिति तत्राह । युक्त समाहित सन् मित्रत मत्परश्चासीतेति मिथ परमेश्वरे चित्त यस्य स । कश्चिद्रागी स्त्रीचित्तो नतु स्त्रियमेव परलेन यह्नाति किं तर्हि राजान वाराध्यक्षेन देव वाराध्यक्षेन परमपुरुषार्थक्षेन च । अय तु मित्रतो मत्परश्च अहमेव पर आराध्य परमपुरुषार्थश्च यस्य स । यत्तु तर्तिक हितीयायवस्थास्य सभवति ओमित्याह—अयुक्त इति । अयुक्तो मत्पर अह परोऽन्तर्यामी प्ररको यस्ये-स्येवह्य । आस्ते तस्या दशायामैक्यभावनाभावादिति तथाचायुक्तावस्थाया भिक्षाद्याचरतीति तात्पर्यमिति तन्न । वाक्यमेदप्रसङ्गात्।

#### ६ श्रीषरीव्याख्या।

लितनेत्र इत्यर्थ । इतस्ततो दिशस्थानवलोकयन्नासीतेत्युत्तरेणान्वय ॥ १३ ॥ प्रशान्तेति । प्रशान्त आत्मा नित्त यस्य, विगता भीमीय यस्य, ब्रह्मचारित्रते ब्रह्मचर्ये स्थित सन् मन सयम्य प्रसाह्स्य । मध्येव चित्त यस्य, ब्रह्मेव पर पुरुषाथो यस्य स मस्पर

## युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तर्हि राजानं महादेवं वा। अयं तु मिचतो मत्परश्च ॥ १४ ॥ अथेदानीं योगफलमुच्यते—युञ्जन्निति।

२ आनन्द्गिरिष्याख्या ।

श्लोकमादत्ते—अश्वेति । योगस्त्ररूप तदङ्गमासनद्वय तत्कर्तृविशेषणमित्यस्यार्थस्य प्रकथनानन्तरमित्यथशब्दार्थ । ३ भीलकण्डव्यारूया ( वतुर्धरी ) ।

माह—यु**अन्निति ।** एवमनेन प्रकारेण सदा निरन्तर दीर्घकाळ च आत्मान मनो युज्जन्समादघानो योगी नियत
४ मधुसदनीच्याच्या ।

एव सप्रज्ञातसमाधिनासीनस्य कि स्यादित्युच्यते—एव रहोवस्थानादिपूर्वोक्तनियमेनात्मान मनो युजन्नभ्यासवैराग्याभ्या समा हित कुर्वन् योगी सदा योगाभ्यासपरोऽभ्यासातिशयेन नियत निरुद्ध मानस मनो येन । नियता निरुद्धा मानसा मनोवृत्तिरूपा विकारा येनेति वा नियतमानस सन्, शान्ति सर्ववृत्त्युपरतिरूपा प्रशान्तवाहिता निर्वाणयरमा तत्त्वसाक्षात्कारोत्पत्तिद्वारेण सकार्याविद्यानिवृत्तिरूपमुक्तिपर्यवसायिनीं मत्सस्था मत्खरूपपरमानन्दरूपा निष्ठामधिगच्छति, नतु सासारिकाण्यैश्वर्याण्यनातम-विषयसमाधिफलान्यविगच्छति, तेषामपवर्गोपयोगिसमाध्यपसर्गलात् । तथाच तत्तत्समाविफलान्युक्लाह् भगवान्पतालि 'ते समाधावपसर्गा व्युत्याने सिद्ध्य ' इति, 'स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरण पुनरनिष्टप्रसङ्गात्' इति च । स्थानिनो देवा । तथाचोद्दालको देवैरामित्रतोऽपि तत्र सङ्गमादर स्मय गर्व चाकुला देवानवज्ञाय पुनरनिष्टप्रसङ्गनिवारणाय निविकल्पकमेव समाधिमकरोदिति वसिष्ठेनोपाख्यायते । मुमुख्रिभिहेंयश्च समावि सूत्रित पतज्ञिलेना 'वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सप्र ज्ञात '। सम्यक् सरायविपर्ययानध्यवसायरहितलेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण विशेषरूपेण ज्ञायते भाव्यखरूप येन स सप्रज्ञात समा-धिर्भावनाविशेष । भावना हि भावस्य विषयान्तरपरिहारेण चेतिस पुन पुनर्निवेशनम् । भाव्य च त्रिविव प्राह्मप्रही-तृमेदात् । प्राह्ममपि द्विविघ स्थूलसूक्ष्ममेदात् । तदुक्त 'क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्प्रहीतृप्रहणप्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्ति ' इति । क्षीणा राजसतामसन्नत्यो यस्य तस्य चित्तस्य प्रहीतृत्रहणप्राह्मेष्वात्मेन्द्रियविषयेषु तस्थता तत्रैवैकामता । तद्जनता तन्मयता । न्यग्भूते नित्ते भाव्यमानसैवोत्कर्षे इति यावत् । तथाविधा समापत्तिस्तद्रूप परिणामो भवति । यथाभिजातस्य निर्मेलस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाश्रयवशात्ततद्रूपापत्तिरेव निर्मेलस्य चित्तस्य तत्तद्भावनीयवस्तूपरागतत्तद्रूपापत्ति समापत्ति समाधिरिति च पर्याय । यद्यपि प्रहीतृत्रहणप्राह्मेष्वित्युक्त तथापि भूमिकाक्रमवशाद्भाह्मप्रहणप्रहीतृष्विति बोद्धव्यम् । यत प्रथम ग्राह्मनिष्ठ एव समाधिर्मवति ततो प्रहणनिष्ठस्ततो प्रहीतृनिष्ठ इति । प्रहीत्रादिकमोऽप्येत्र व्याख्यास्यते । तत्र यदा म्थुल महाभूतेन्द्रियात्मकषोडशविकाररूप विषयमादाय पूर्वापरानुसधानेन शब्दार्थोक्षेखेन च भावना क्रियते तदा सवितर्क समाधि । असिम्नेवालम्बने पूर्वापरानुसधानशब्दार्थोक्टेखशून्यलेन यदा भावना प्रवर्तते तदा निर्वितर्क । एतावुभावप्यत्र वितर्कशब्देनोक्तौ । तन्मात्रान्त करणलक्षण सूक्ष्म विषयमालम्ब्य तस्य देशकालवर्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवर्तते तदा सवि-चार । अस्मिन्नेवालम्बने देशकालधमावच्छेद विना धर्मिमात्रावभासिलेन यदा भावना प्रवर्तते तदा निर्विचार । एतानु-भावप्यत्र विचारशब्देनोक्तौ । तथाच भाष्य 'वितर्कश्चित्तस्य स्थूल आलम्बने आभोग सूक्ष्मे विचार ' इति । इय प्राह्यसमा-पत्तिरिति व्यपदिश्यते । यदा रजस्तमोळेशातुविद्धमन्त करणसत्त्व भाव्यते नदा गुणभावाचिच्छक्ते सुखप्रकाशसयस्य सत्त्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्द समाधिर्भवति । अस्मिन्नेव समायौ ये बद्धधृतयस्तत्त्वान्तर प्रधानपुरुषरूप न पर्यन्ति ते विगत-देहाहकारलाद्विदेहशब्देनोच्चन्ते । इय प्रहणसमापत्ति । तत पर रजस्तमोलेशानिभमूत ग्रुद्ध सत्त्वमालम्बनीकृत्य या भावन-प्रवर्तते तस्या ग्राह्मस्य सत्त्वस्य न्यग्मावाचितिशक्तेस्रेकात्सत्तामात्रावशेषलेन समाधि सास्मित इत्युच्यते । नचाहकारा-सितयोरभेद शङ्कनीय । यतो यत्रान्त करणमहिमत्युक्तेखेन विषयान्वेदयते सोऽहकार । यत्र खन्तर्भुखतया प्रतिलोम-परिणामेन प्रकृतिकीने चेतिस सत्तामात्रमवभाति सास्मिता । अस्मिनेव समाधौ ये कृतपरितोषास्ते पर पुरुषमपश्यन्तश्चितस प्रकृतौ लीनलात्प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते । सेय प्रहीतृसमापत्तिरस्मितामात्ररूपप्रहीतृनिष्ठलात् । येतु परं पुरुष विविच्य भावनाया प्रवर्तन्ते तेषामि केवलपुरुषविषया विवेकख्यातिर्प्रहीतृसमापत्तिरिप न सास्मितः समाधिर्विवेकेनास्मितायास्त्यागात् । तत्र प्रहीतृभानपूर्वकमेव प्रहणभान तत्पूर्वक च स्स्मप्राह्मभान तत्पूर्वक च स्थूलप्राह्मभानमिति स्थूलविषयो द्विविधोऽपि वितर्कश्चतुष्टयानुगत , द्वितीयो वितर्कविकलिकतयानुगत , तृतीयोऽवितर्कविचाराभ्या विकलो द्वितीयानुगत , चतुर्थो वितर्क-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यथाश्रुतार्थसमने आसीतेत्रस्यास्त इत्यर्थकरणानुचितलाच ॥ १४ ॥ अथेदानीं योगफलमाह—युक्षिति । एव यथोक्तन ६ श्रीधरीव्याख्या ।

एव युक्तो भूत्वा आसीत तिष्ठेत् ॥ १४ ॥ योगाभ्यासफलमाइ--युक्तन्नेविमिति । एवमुक्तप्रकारेण सदात्मान मनो युक्तन्समाहित

ि अध्यायः ६

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

## युअन्समाधानं कुषेन्नेवं यथोक्तेन विधानेन सदात्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयत मानसं मनो

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

आत्मान युक्षिति सबन्ध । आत्मशब्दो मनोविषय । यथोक्तो विधिरासनादि । उक्तविशेषणत्रयद्योतनार्थं सदेखुक्तम् । योगी ध्यायी सन्यासीत्यर्थ । मन सयमत्य योग प्रत्यसाधारणत्व दर्शयति—नियतेति । शान्तिशब्दितोपरते ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

ख्यातिफलादिप निगृहीत मानस येन स नियतमानस शान्ति परमवैराग्यवलारख्यातिमपि निरुध्य निर्विकल्प पद्

विचारानन्दैर्विकलोऽस्मितामात्र इति चतुरवस्थोऽय सप्रज्ञात इति । एव सवितर्क सविचार सानन्द सास्मितश्च समाधि-रन्तर्धानादिसिद्धिहेतुतया मुक्तिहेतुसमाविविरोविलाद्धेय एव मुमुक्षुभि । प्रहीतृप्रहणयोरिप चित्तरित्तिविषयतादशाया प्राह्मकोटौ द्विविधा सवितर्का निर्वितर्का च । सूक्ष्मप्राह्मगोचरापि द्विविधा सविचारा निर्विचारा च । तत्र 'शब्दार्थज्ञानविकल्पै सकीर्णा सवितर्का' शब्दार्थज्ञानविकल्पसमिन्ना स्थूलार्थावभासरूपा सवितर्का समापत्ति , स्थूलगोचरा सविकल्पकवृत्तिरित्यर्थ । 'स्मृतिपरिशुद्धौ स्वस्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्मासा निर्वितको'। तसिन्नेव स्थूल आलम्बने शब्दार्थस्मृतिप्रविरुये प्रत्युदितस्पष्ट-थाह्याकारप्रतिभाषितया न्यग्भृतज्ञानाशलेन खरूपशून्यैव निर्वितको समापत्ति । स्थूलगोचरा निर्विकल्पकद्वत्तिरित्यर्थ । 'एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता' । सूक्ष्मस्तन्मात्रादिर्विषयो यस्या सा सूक्ष्मविषया समापत्ति-र्द्विविधा सिवचारा निविचारा च । सिवकल्पकनिर्विकल्पकमेदेन । एत्यैव सिवतर्कया निर्वितर्कया च स्थूलविषयया समापत्त्या व्याख्याता । शब्दार्थज्ञानविकल्पसिहतलेन देशकालधर्मायविच्छन्न सूक्ष्मोऽर्थं प्रतिभाति यस्या सा सविचारा । शब्दार्थ-ज्ञानविकल्परहितलेन देशकालधर्माद्यनविच्छन्नलेन च धर्मिमात्रतया सूक्ष्मोऽर्थ प्रतिभाति यस्या सा निर्विचारा । सविचार-निर्विचारयो स्क्ष्मविषयलिवेशेषणात्सवितर्कनिर्वितर्कयो स्थूलविषयलमथीद्याख्यातम् । 'स्क्ष्मविषयल चालिङ्गपर्यवसानम्' । सविचाराया निर्विचारायाश्च समापत्तेर्यत्स्क्ष्मविषयलमुक्त तद्विङ्गपर्यन्त द्रष्टव्यम् । तेन सानन्दसास्मितयोर्प्रहीतृत्रहणसमा-पत्त्योरिप त्राह्यसमापत्तावेवान्तर्भाव इत्यर्थ । तथाहि पार्थिवस्याणोर्गन्धतन्मात्र सूक्ष्मो विषय , आप्यस्यापि रसतन्मात्र, तैज सस्य रूपतन्मात्र, वायवीयस्य स्पर्शतन्मात्र, नभस शब्दतन्मात्र, तेषामहकारस्तस्य लिङ्गमात्र महत्तत्त्व, तस्याप्यलिङ्ग प्रधान सूक्ष्मो विषय । सप्तानामपि प्रकृतीना प्रधान एव सूक्ष्मताविश्रान्तेस्तत्पर्यन्तमेव सूक्ष्मविषयलमुक्तम् । यद्यपि प्रधानादिप पुरुष सूक्ष्मोऽस्ति तथाप्यन्वयिकारणलाभावात्तस्य सर्वान्वयिकारणे प्रधान एव निरतिशय सौक्ष्म्य व्याख्यातम् । पुरुषस्तुः निमित्तकारण सदिप नान्वयिकारणलेन सूक्ष्मतामर्हति । अन्वयिकारणलानिवक्षाया तु पुरुषोऽपि सूक्ष्मो भवस्रेवेति द्रष्टव्यम् । 'ता एव सबीज समाधि '। ताश्वतस्र समापत्तयो प्राह्मेण बीजेन सह वर्तन्त इति सबीज समाधिवितर्कविचारानन्दा-स्मितानुगमात्संप्रज्ञात इति प्रागुक्त । स्थूलेऽर्थे सवितकों निर्वितर्क । सूक्ष्मेऽर्थे सविचारो निर्विचार इति । तत्रान्तिमस्य फल-मुच्यते । 'निविचारवैशारवेऽध्यात्मप्रसाद ' स्थूलविषयले तुल्येऽपि सवितर्कशब्दार्थज्ञानविकल्पसकीर्णमपेक्ष्य तद्रहितस्य निर्विकल्परूपस्य निर्वितर्कस्य प्राधान्यम् । तत सूक्ष्मविषयस्य सविकल्पकप्रतिभासरूपस्य सविचारस्य, ततोऽपि सूक्ष्मविषयस्य निर्विकल्पकप्रतिभासरूपस्य निर्विचारस्य प्राधान्यम् । तत्र पूर्वेषा त्रयाणा निर्विचारार्थलान्निर्विचारफलेनैव फलवत्त्व. निर्वि-चारस्य तु प्रकृष्टाभ्यासबलाद्दैशारचे रजस्तमोऽनिभभूतसत्त्वोद्देके सत्यध्यात्मप्रसाद । क्रेशवासनारहितस्य चित्तस्य भूतार्थ-विषय क्रमाननुरोधी स्फुट अज्ञालोक आदुर्भवति । तथाच भाष्यम् 'अज्ञाप्रसादमारुह्य अशोच्य शोचतो जनान् । भूमिष्ठा-निव शैलस्य सर्वान्प्राज्ञोऽतुपरयति ॥' इति । 'ऋतभरा तत्र प्रज्ञा' । तत्र तिसानप्रज्ञाप्रसादे सति समाहितचित्तस्य योगिनो या प्रज्ञा जायते सा ऋतभरा ऋत सल्पमेव बिभार्ति न तत्र विपर्यासगन्धोऽप्यस्तीति यौगिक्येवेय समाख्या । सा चोत्तमो योग । तथाच भाष्यम् 'भागमेनानु मानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्त्रज्ञा लभते योगसूत्तमम् ॥' इति । सात् 'श्रुतानु मानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलात्' श्रुतमागमविज्ञान तत्सामान्यविषयमेव । नहि विशेषेण सह कस्यचिच्छब्दस्य सगतिर्प्रहीतु शक्यते । तथानुमान सामान्यविषयमेव । नहि निशेषेण सह कस्यचिद्याप्तिर्प्रहीतु शक्यते । तसाच्छ्रतानुमानविषयो न विशेष कश्चिद्स्ति । नचास्य सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण प्रहणमस्ति कितु समाधिप्रज्ञानिर्प्राह्य एव च सविशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । तस्मान्निर्विचारवैशारद्यसमुद्भवाया श्रुतानुमानविलक्षणाया सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

विधानेन योगी आत्मान मन सदा सर्वेदा युज्जन्समाधान कुर्वन् नियत सयत मानस मनो यस्य स योगान्नियतमानसो भूखा ६ श्रीधरीन्याक्या ।

कुर्वित्रियत निरुद्ध मानस चित्त बस्य स । शान्ति संसारोपरिति प्रामोति । कथभूताम् । निर्वाण परम प्राप्य बस्यां ता मत्सस्या

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

यस सोऽयं नियतमानसः स शान्तिमुपर्ति निर्वाणपरमां निर्वाण मोक्षस्तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सर्वससारनिवृत्तिषर्यवसायित्व मत्वा विशिनष्टि—निर्वाणेति । यथोक्ताया मुक्तेर्वद्यस्थरनावस्थानादनर्थान्तरत्वमाह— ३ नीलकण्डव्याच्या (चतुर्घरी)।

निर्वाण मोक्षस्तदेव परमा निष्ठा यसा शान्तेस्ता मत्सस्था मध्येव सस्था एकीमावेनावस्थान समाप्तिर्वा यसास्ता-४ मधसदनीन्याच्या।

सर्वविशेषविषयायामृतभरायामेव प्रज्ञाया योगिना महान्त्रयह आस्थेय इत्यर्थ । नतु क्षिप्तमृहविक्षिप्ताख्यव्युत्यानसस्काराणा-मेकाप्रतायामपि सवितर्कतिवितर्कसविचारजाना सस्काराणा सद्धावात्तैश्वाल्यमानस्य चित्तस्य कय निर्विचारवैशारयपूर्वका-ध्यात्मप्रसादलभ्या ऋतभरा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्यादत आह—'तज्ज सस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिबन्धी'। तया ऋतभरया प्रज्ञया जनितो य सस्कार स तत्त्वविषयया प्रज्ञया जनितलेन बलवत्त्वादन्यान्व्युत्यानजान्समाधिजाश्च सस्कारानतत्त्वविषयप्रज्ञाज-नितलेन दुर्वलान्प्रतिब्धाति स्वकार्याक्षमान्करोति नारायतीति वा। तेषा संस्काराणामभिभवात्तत्प्रभवा प्रत्यया न भवन्ति । तत समाबिरुपतिष्ठते । तत समाधिजा प्रज्ञा । तत प्रज्ञाकृता सस्कारा इति नवोनव सस्कारातिज्ञयो वर्धते । ततश्च प्रज्ञा । ततश्च सस्कारा इति । नतु भवतु व्युत्यानसस्काराणामतत्त्वविषयप्रज्ञाजनिताना तत्त्वमात्रविषयसप्रज्ञातसमाधिप्रज्ञाप्रभवे सस्कारैः प्रतिबन्धस्तेषा तु सस्काराणा प्रतिबन्धकाभावादेकाप्रभूमावेव सबीज समाधि स्यात्र तु निर्वाजो निरोधभूमाविति तत्राह-तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वाज समावि ' तस्य सप्रज्ञातस्य समाधेरेकायभूमिजन्यस्य, अपिशब्दात्सिप्तमुढविक्षिप्तानामपि निरोधे योगिप्रयत्नविशेषेण विलये सति सर्वनिरोधात्समाधे समाधिजस्य संस्कारस्यापि निरोधानिबींजो निरालम्बनोऽस-प्रज्ञातसमाधिर्भवति । सच चोपाय प्राक्स्त्रित 'विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व सस्कारशेषोऽन्य ' इति । विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कविचारानन्दास्मितादिरूपचिन्तास्माग । तस्य प्रस्य कारणम् । परं वैराग्यमिति यावत् । विरामश्वासौ प्रस्यश्वित्तवृत्ति-विशेष इति वा, तस्याभ्यास पौन पुन्येन चेतिस निवेशन तदेव पूर्व कारण यस्य स तथा सस्कारमात्रशेष सर्वया निर्वृति-कोऽन्य पूर्वीकात्सबीजाद्विलक्षणो निर्वीजोऽसप्रज्ञातसमाधिरित्यर्थ । सप्रज्ञातस्य हि समाधेर्द्वावपायावकावभ्यासो वैराग्यं च। तत्र सालम्बनलादभ्यासस्य न निरालम्बनसमाधिहेतुल घटत इति निरालम्बन पर वैराग्यमेव हेतुलेनोच्यते । अभ्यासस्त सप्रज्ञातसमाधिद्वारा प्रणाड्योपयुज्यते । तदुक्त 'त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्य ' धारणाध्यानसमाधिरूप साधनत्रयं यमनियमासन-प्राणायामप्रसाहाररूपसाधनपञ्चकापेक्षया सबीजस्य समाधेरन्तरङ्ग साधनम् । साधनकोटौ च समाधिशब्देनाभ्यास एवोच्यते । मुख्यस्य समाधे साध्यलात् । 'तदिप बहिरङ्ग निर्वाजस्य' । अनिर्वाजस्य तु समाधेस्तदिप त्रय बहिरङ्ग परंपर्योपकारि तस्य तु पर वैराग्यमेवान्तरङ्गामित्यर्थ । अयमपि द्विविधो भवप्रत्यय उपायप्रत्ययश्च । 'भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम' विदेहाना सानन्दाना प्रकृतिलयाना च सास्मिताना देवाना प्राग्व्याख्याताना जन्मविशेषादोषधिविशेषान्मस्त्रविशेषात्तपोविशे-षाद्वा य समाधि स भवप्रत्यय । भव ससार आत्मानात्मविवेकाभावरूप प्रत्यय कारण यस्य स तथा । जन्ममात्रहेत्को. वा पक्षिणामाकाश्चगमनवत्, पुन ससारहेतुलान्सुसुक्षुभिर्हेय इत्यर्थ । 'श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधित्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्' जन्मीषि मन्त्रतप सिद्धव्यतिरिक्तानामात्मानात्मविवेकद्शिना तु य समाधि स श्रद्धादिपूर्वक । श्रद्धादय पूर्वे उपाया यस्य स तथा । उपायप्रखय इलर्थ । तेषु श्रद्धा योगविषये चेतस प्रसाद । सा हि जननीव योगिन पाति । तत श्रद्धधानस्य विवेकार्थिनो वीर्यमुत्साह उपजायते । समुपजातवीर्यस्य पाश्चात्त्याम् भूमिष् स्मृतिरूत्यवते तत्सरणाच चित्तमनाकुल सत्समाधीयते । समाधिरत्रैकाप्रता । समाहितचित्तस्य प्रज्ञा भाव्यगोचरा विवेकेन जायते । तद्भ्यासात्पराच वैराग्याद्भवसम्प्रज्ञात- समाधि-र्मुसुक्षूणामित्यर्थ । 'प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्ते ' इति न्यायेन तस्थामि सर्ववृत्तिनिरोधावस्थायां चित्त-परिणामप्रवाहस्तज्जन्यसस्कारप्रवाहश्च भवलेवेलिभिप्रेल सस्कारशेष इत्युक्तम् । तस्य च सस्कारस्य प्रयोजनसुक्तम् 'ततः प्रशान्तवाहिता सस्कारात्' इति । प्रशान्तवाहिता नामावृत्तिकस्य चित्तस्य निरिन्धनाप्रिवत्प्रतिलोमपरिणामेनोपशम । यथा समिदाज्याचाहुतिप्रक्षेपे विहरुत्तरोत्तरबृद्धा प्रज्वलित, समिदादिक्षये तु प्रथमक्षणे किंचिच्छाम्यति, उत्तरोत्तरक्षणेषु लिधक-मधिक शाम्यतीति क्रमेण शान्तिर्वर्धते, तथा निरुद्धचित्तत्योत्तरोत्तराधिक प्रश्नम प्रवहति । तत्र पूर्वप्रशमजनित सुस्कार एवोत्तरोत्तरप्रशमस्य कारणम् । यदा च निरिन्धनाप्तिवचित्त क्रमेणोपशाम्यद्भात्थानसमाधिनिरोधसस्कारै सह खस्या प्रकृतौ जीयते तदा समाधिपरिपाकप्रभवेन वेदान्तवाक्यजेन सम्यग्दर्शनेनाविद्याया निकृताया तद्धेत्कहरहरयसयोगाभावाहत्ती पञ्चविधायामपि निवृत्ताया खरूपप्रतिष्ठ पुरुष शुद्ध केवलो मुक्त इत्युच्यते । तदुक्त 'तदा द्रष्टु खरूपेणावस्थानम्' इति । तदा सर्ववृत्तिनिरोधे । वृत्तिदशाया त नित्यापरिणामिन्नैतन्यरूमलेन तस्य सर्वदा श्रद्धलेऽप्यनादिना दश्यसयोगेनाविद्यकेना-

५ माण्योत्कर्षेदीपिका ।

द्यान्तिसुपरतिं अविद्यानिवृत्तिळक्षणा ब्रह्मविद्याम्। कीदशीम्। निर्वाण सुक्ति सैव परमा निष्ठा यस्यास्ता मोक्षस्यानन्यसाघनभूताम् **१** 

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मदधीनामधिगच्छति प्राप्तोति ॥ १५ ॥ इदानीं योगिन

मत्संस्थामिति । मद्षीनां मदास्मिकामित्यर्थ ॥ १५ ॥ आहारादीत्यादिशब्देन विहारजागरितादि न्वोच्यते, आत्म-३ नीवकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।

मित्रान्छिति प्राप्नोति । ख्यातिफळ च सूत्रकृता दार्शेत 'प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस सर्वथा विवेकख्यातेर्धमैमेघः समाधिः' इति, 'तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्' इति', 'सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रात्सर्वज्ञातृत्व सर्वभावाधिष्ठातृत्व च' इति स्त्रत्रयेण । प्रसंख्याने ध्याने । अकुसीदस वणिज इव फळानिच्छो. सर्वथा विवेकख्यातिरेव भवति, तसाश्च फळं धर्ममेघः समाधिः सच प्रागेव व्याख्यात । तत् वैराग्यं पर परसंज्ञ पुरुषख्यातेः फळम् । तस ळक्षण गुणेषु दिव्यादिन्व्यविषयेषु वैतृष्ण्यम् । एतसेव हि नान्तरीयक फळ कैवल्यमिति योगा वदन्ति । तृतीयस्त्रोक्त फळ सार्वज्ञ्यादिकं तु अभिप्रेत्य श्रूयते 'किसिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं भवतीति सर्वस्य वशी सर्वस्थानः सर्वस्थाधिपतिः' इत्यादि-

न्त करणतादात्म्याध्यासादन्त करणवृत्तिसारूप्य प्राप्तवन्नभोक्तापि भोक्तेव द खाना भवति । तदक्त 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' । इतरत्र वृत्तिप्रादुर्भावे । एतदेव विग्रत 'द्रष्टदरयोपरक्त चित्त सर्वार्थम्' चित्तमेव द्रष्टदरयोपरक्त विषयिविषयनिर्मास चेतनाचेत नख्डूक्पापनं विषयात्मकमृप्यविषयात्मकमिवाचेतनमि चेतनमिव स्फटिकमणिकल्प सर्वार्थमित्युच्यते । तदनेन चित्तसाह-घ्येण भ्रान्ता केचित्तदेव चेतनमिखाहु — 'तदसख्येयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं सहस्यकारिलात्'। यस्य भोगापवर्गार्थं तत्स एव परश्चेतनोऽसहत पुरुषो नतु घटादिवत्सहत्यकारि चित्त चेतनमित्यर्थ । एवच 'विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति '। एवं योऽन्त करणपुरुषयोर्विशेषदर्शी तस्य यान्त करणे आगविवेकवशादात्मभावनासीत्सा निवर्तते । मेददर्शने सल्यमेद-भ्रमानुपपत्ते । सत्त्वपुरुषयोर्विशेषदर्शन च भगवदर्पितनिष्कामकर्मसाध्यम् । तक्षिक्क च योगभाष्ये दर्शितम्-'यथा आरृषि तुणाङ्करस्योद्धेदेन तद्वीजसत्तानुमीयते, तथा मोक्षमार्गश्रवणेन सिद्धान्तरुचिवशायस्य लोमहर्षाश्रपातौ दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेष-दर्शनबीजमपवर्गभागीय कर्माभिनिवितितमिखनुमीयते । यस्य तु तादश कर्मबीज नास्ति तस्य मोक्षमार्गश्रवणे पूर्वपक्षयुक्तिषु क्विभेवस्यक्विश्व सिद्धान्तयुक्तिषु । तस्य कोऽहमास कथमहमासमित्यादिरात्मभावभावना खाभाविकी प्रवर्तते । सा त बिकोषदर्शिनो निवर्तत इति । एव सति कि स्यादिति तदाह-'तदा विवेकनिम्न कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्'। निम्न जलप्रवहण-शोरयो नीचदेश । प्राम्भारस्तद्योग्य उचप्रदेश । चित्त च सर्वदा प्रवर्तमानरृत्तिप्रवाहेण प्रवह् जलतुल्य, तत्प्रागात्मानात्मविवे-करूपविमार्गवाहिविषयमोगपर्यन्तमस्यासीत् । अधुना लात्मानात्मविवेकमार्गवाहिकैवल्यपर्यन्त सपद्यत इति । असिश्व विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायास्ते सहेत्का निवर्तनीया इत्याह सूत्राभ्याम् 'तिच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सन्कारेभ्य ', 'हानमेषा क्केशवदुक्तम्'। तस्मिन्विवेकवाहिनि चित्ते छिद्रेष्वन्तरालेषु प्रस्यान्तराणि व्युत्थानरूपाण्यहममेस्रेवरूपाणि व्युत्थानानुभव-जेभ्य सरकारेभ्य क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुर्भवन्ति । एषा च सरकाराणा क्रेशानामिव हानमुक्त, यथा क्रेशा अविद्यादयो ज्ञानाभिना दग्धवीजभावा न पुनश्चित्तभूमौ प्ररोह प्राप्तवन्ति, तथा ज्ञानाभिना दग्धवीजभावा सस्कारा प्रखयान्तराणि न प्ररोद्धमर्हन्ति । ज्ञानामिसस्कारास्तु याविचत्तमनुशेरत इति । एवच प्रत्ययान्तरानुद्येन विवेकवाहिनि चित्ते स्थिरीभूते सति 'प्रसंख्यानेऽप्यक्तसीदस्य सर्वेथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ समाधि 'प्रसख्यान सत्त्वपुरुषान्यताख्याति-, ग्रुद्धात्मज्ञानमिति यावत् । तत्र बुद्धे सात्त्विके परिणामे कृतस्यमस्य सर्वेषा गुणपरिणामाना स्वामिवदाक्रमण सर्वाधिष्ठातृत्वम्, तेषामेव च शान्तो-दिताव्यपदेश्यधर्मिलेन स्थितानां यथानद्विवेकज्ञान सर्वज्ञातृलं च विशोका नाम सिद्धि फल तद्वैराग्याच कैवल्यमुक्त, 'सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च', 'तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्' इति स्त्राभ्याम्। तदेतदुच्यते तस्मिन्त्रसख्याने सल्पयकुसीदस्य फलमलिप्सो प्रत्ययान्तराणामनुद्ये सर्वप्रकारैर्विवेकख्याते परिपोषाद्धर्ममेघ धमाधिर्भवति । 'इज्याचारदमाहिंसादानखाध्यायकर्मणाम् । अय तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥' इति स्पृते धर्म प्रखामहीक्यसाक्षात्कारं मेहति सिंचतीति धर्ममेघ , तत्त्वसाक्षात्कारहेतुरिखर्थ । 'तत' क्रेशकर्मनिवृत्ति '। ततो धर्मभेघात्स माधेर्धर्माद्वा हेजाना पद्मविधानामविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाना कर्मणा च रक्तकृष्णग्रुक्कमेदेन त्रिविधानामविद्यामूलानाम-विद्याक्षये वीजक्षयादात्यन्तिकी निवृत्ति कैवल्य भवति । कारणनिवृत्त्या कार्यनिवृत्तेरात्यन्तिक्या उन्वितत्वादित्यर्थ । एवं स्थिते 'युष्णचेव सदात्मानम्' इत्यनेन संप्रज्ञात समाधिरेकाप्रभूमावुक्त । नियतमानस इत्यनेन तत्फलभूतोऽसप्रज्ञात-समाधिनिरोधभूमावुक्त । शान्तिमिति निरोधसमाधिजसस्कारफळभूता प्रशान्तवाहिता । निर्वाणपरमामिति धर्ममेघस्य ५ साप्योत्कर्षदीपिका ।

'तमेव विदिलाऽतिमृत्युमेति। नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय' इति श्रुते । तिहैं मिचत्तो युक्त आसीत मत्पर इति किमर्थमुक्तमिलाश-स्माह-मत्युंस्यां मद्भीना योगेनाराधितान्मत्त सा लभ्यत इल्पर्थ । तथाच वक्ष्यति 'तेषा सतत्युक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम् ।

## नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः। न चातिस्वमद्यीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥१६॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम ।

आहारादिनियम उच्यते—नात्यश्चत इति । नात्यश्चत आत्मसंमितमञ्चपरिमाणमतीत्याश्चतोऽत्यश्चतो न योगोऽस्ति, न चैकान्तमनश्चतो योगोऽस्ति 'यदुह वा आत्मसंमितमञ्च तद्वति तन्न हिनस्ति, यद्भूयो हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तद्वति' इति श्चते. । तसाद्योगी नात्मसंमितादञ्चाद्धिकं न्यूनं वाश्चीयात् । अथवा योगिनो योगशास्त्रे परिपठितादञ्चपरिमाणादतिमात्रमश्चतो योगो नास्ति । उक्तं हि 'अर्धमशनस्य सव्यञ्जनस्य तृतीयमुद्कस्य तु । वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत्' इत्यादि परिमाणम्। तथा नचातिस्वमशीलस्य योगो भवति नैव चातिमात्र जात्रतो योगो भवति चार्जुन ॥१६॥

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

संभितमञ्जपिरमाणमध्यासादि । आहारनियमे शतपथश्चितं प्रमाणयित—यदु ह वा इति । तद्म अज्यमानं यदु ह वा इति प्रसिद्धान्दितमवित अनुष्टानयोग्यतामापाद्यानुष्टानद्वारेण भोक्तार रक्षति न पुनस्तद्वमस्यानर्थाय भवती स्थर्थ । यत्पुनरात्मसमिताद्भ्योऽधिकतर शास्त्रमितिकम्य अज्यते तदात्मान हिनस्ति भोक्तुरनर्थाय भवति । यद्याच कनीयोऽल्पतर शास्त्रमिश्चयाभावाद्यते तद्वमनुष्टानयोग्यतादिद्वारा न रक्षितु क्षमते । तस्मादस्यिकमस्यल्पं चार्च योगमाहरुक्षता त्याज्यमित्यर्थं । श्वतिसिद्धमर्थं निगमयित—तस्मादिति । नेत्यादेर्व्याख्यानानतरमाह—अथवेति । किं तद्वपरिमाण योगशास्त्रोक्त यद्यिक न्यून वाभ्यवहरतो योगानुपपत्तिरित्याशक्काह—उक्त हीति । 'प्रयेदशनेनार्धं तृतीयसुद्केन तु । वायो सचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत् ॥' इति वाक्यमादिशब्दार्थं । यथा अत्यन्तमर्थन्ते। श्वीऽनश्चतश्च योगो न सभवति तथायन्त स्वपतो जाग्रतश्च न योग सभवतीत्याह—तथेति ॥ १६ ॥ आहारनिद्वान

#### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)।

कम् ॥ १५ ॥ एव योगाभ्यासनिष्ठसाहारादिनियममाह द्वाभ्याम् — नात्यश्चत इति । एकान्तमतिशयेन । अति-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

ददासि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते ॥' इति । अधिगच्छिति प्राप्नोति ॥ १५॥ योगिन आहारादिनियम वक्तु प्रथम व्यतिरेक्ष-माह—नेति । अल्यश्रत आत्मसमितादचादिषकमश्रत योगो नास्ति । नचैकान्तमात्मसमितमप्यनश्रतो योगोऽस्ति । उभयथापि व्याध्यादिना नाशप्रसङ्गात् । तथाच शतपथश्रुति 'यदु ह वा आत्मसमितमच तदवित तच्च हिनस्ति यद्भूयो हिनस्ति तव्यत्कनीयो न तदवित इति' तस्माद्योगी नात्मसमितादचादिषक न्यून वाश्रीयात् । योगशास्त्रे परिपठितादचपरिमाणादितमात्र न्यून वाश्रतो योगिनो योगो नास्तीति वा व्याख्येयम् । तदुक्तम् 'पूरयेदशनेनार्धं तृतीयमुदकेन तु । वायो सचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत् ॥' इति । एतादशस्य योग एव न सिध्यति । तेन दु खरूपसमूलससारपङ्कहान्या श्रुद्धलाविभावस्तु दूरिनरस्त इति सूचयन्सवोधयित हे

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

मद्भूपेणावस्थितिम् ॥ १५ ॥ योगाभ्यासनिष्ठस्याद्दारादिनियममादः —नेति द्वाभ्याम् । अत्यन्तमधिक भुजानस्य । एकान्तमत्यन्तम-भुजानस्यापि योग समाधिनं भवति । तथातिनिद्राशीङस्यातिजायतश्च योगो नैवास्ति ॥ १६ ॥ तर्हि कथभूतस्य योगो अवतीत्यत

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

समाद्भतः शान्तिर्जायते । यसा सस्वापर्यन्त काष्टा मत्प्राप्ति ॥ १४ ॥ १५ ॥ नात्ममत इति । योऽपि आहारेम्बाह्वियसाणेषु विषयेषु विहार उपमोगाय प्रवृत्ति । तस्वाम युक्तत्व नात्वन्तासिकर्नात्वन्तपरिवर्जनम् । एव सर्वत्र । शिष्ट स्पष्टम् । जाप्रत इत्यादिमन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्ठस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ यदा विनियतं चिक्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

कथं पुनर्योगो भवतीत्युच्यते—युकेति । युक्ताहारविहारस्य आहियत इत्याहारोऽन्नं विहरणं विहारः पादकमस्तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ यस्य, तथा युक्तचेष्ट्स युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु, तथा युक्तस्वप्तावबोधस्य युक्तौ स्वप्नश्चावबोधश्च तौ नियतकाछौ यस्य तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्तावबोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखहा दुःखानि सर्वाणि हन्तीति दुःखहा । सर्व-संसारदुःखक्षयकृद्योगो भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ अथाधुना कदा युक्तो भवतीत्युच्यते—यदेति । यदा

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

दिनियमिवरिहणो योगव्यतिरेकमुक्त्वा विश्वयमवतो योगान्वयमन्वाचि —कथं पुनिरत्यादिना। भन्नस्य नियतत्वमर्भमशनस्थाति, विहारस्य नियतत्व योजनान्न पर गच्छेदिस्यादि, कर्मसु चेष्टाया नियतत्व वाङ्नियमादि, रात्री
प्रथमतो दश्चिटकापरिमिते काले जागरण मध्यत स्वपन पुनरिष दश्चिटकापरिमिते जागरणिमिति स्वमावबोध
योनियतकाल्यम्। एव प्रयतमानस्य योगिनो भवतो योगस्य फलमाह—दु.खहेति । सर्वाणीत्याध्यात्मिकादिभेदभिन्नानीत्यथं । यथोक्तयोगमन्तरेणापि स्वमादौ दु खनिवृत्तिरस्तीति विशिनष्टि—सर्वेति । विश्वद्वविज्ञानद्वारेति
शेष ॥ १७ ॥ सफलस्य साङ्मस्य योगस्योक्त्यनन्तर यदा द्वीत्यादावुक्तकालानुवादेन युक्त लक्षयितुमनन्तरस्त्रोकप्रवृत्ति
दर्शयति—अथाधुनेति । विशेषण सयतत्वमेव सक्षिपति—एकाग्रतामिति । आत्मन्येवेत्येवकारार्थं कथयति—
३ श्रीलकण्डव्याख्या (चर्चर्या)।

जाअत इत्यत्राप्यतिशब्दो योज्यः ॥ १६ ॥ युक्ताः परिमिता आहारादयो यस स तथा ॥ १७ ॥ निर्वाणपरमां शान्ति प्राप्तस्य लक्षणान्याह—यदेत्यादिभिः पद्भिः । विनियत विशेषेण एकाग्रताभूमेरपि निरुद्धमात्मनि प्रत्यगात्म- ४ मध्यद्वनीन्याच्या ।

न द्वन्द्वे नानिलान्निते । कालेष्नितेषु युक्तीत न योग ध्यानतत्पर ॥' इलादि ॥ १६ ॥ एवमाहारादिनियमविरहिणो योगव्यति-रेकमुक्ला तिष्वयमवतो योगान्न्यमाह—आहियत इलाहारोऽन्न, विहरणं विहार पादश्रम, तौ युक्तौ नियतपिरमाणौ यस्य । तथाऽन्येष्विप प्रणवजपोपनिषदावर्तनादिषु कर्मसु युक्ता नियतकाला चेष्टा यस्य, तथा स्त्रप्तो निद्रा, अवबोधो जागरण, तौ युक्तौ नियतकालौ यस्य तस्य योगो भवति साधनपाटवात्समाधि सिध्यति नान्यस्य । एव प्रयत्नविशेषेण सपादितो योग किंफल इति तत्राह—दुःखहेति । सर्वससारदु खकारणाविद्योनमूलनहेतुन्नद्वाविद्योत्पादकलात्समूलसर्वेदु खनिवृत्तिहेतुरित्यर्थ । अत्राहारस्य नियतलम् 'अर्धमश्चनस्य सव्यवनस्य तृतीयमुदकस्य तु । वायो सचरणार्थं तु चतुर्थमवशेषयेत् ॥' इलादि प्रागुक्तम् । विहारस्य नियतल 'योजनाच पर गच्छेत्' इलादि । कर्मसु चेष्टाया नियतल वागादिचापलपरित्याग । रात्रेविमागत्रय कुला प्रथमान्त्य-योजागरण मध्ये खपनमिति स्वप्नावबोधयोनियतकालसम् । एवमन्येऽपि योगशास्त्रोक्ता नियमा द्रष्ट्या ॥१०॥ एवमेकाप्रभूमौ सप्रज्ञातं समाधिमिभिधाय निरोधभूमावसप्रज्ञात समाधि वक्तुमुपक्रमते—यदा यस्मिन्काले परवैराग्यवशाद्विनियत विशेषेण नियत सर्वश्चरत्वामापादित चिक्त विगतरजस्तमस्कमन्त करणसत्त्व खच्छलात्सर्वविषयाकारम्रहणसमर्थमिप सर्वतोनिरुद्ध-

५ माण्योत्कर्षदीपिका।
अर्जुनेति ॥ १६ ॥ अन्वयमाह—युक्तेति । आह्रियत इलाहार अन्न विहरण विहार पादक्रमस्तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ
यस्यानस्य युक्तलमुक्तमेव, पादक्रमस्य नियतल तु योजनान पर गच्छेदित्युक्तरूपम्। तथा कर्मस्वितरव्यापारेषु युक्ता नियता चेष्टा
यस्य स , तथा युक्तौ स्वप्नावबोधौ निद्राजागरौ रात्रेराचन्तमागयोर्जागरो मध्ये निद्रत्येव नियतकालौ यस्य तस्य योगिनो योगो
दु बहा ज्ञानप्राप्त्या सर्वानर्थमूलभूताविचानिवृत्त्या सर्वससारदु खक्षयक्रद्भवतील्यर्थ ॥ १०॥ एताहशयोगयुक्त कदा भवतीति
तत्राह । यस्मिन्काले विशेषेण नियत चित्तं सयतमेकाय्रतामापन्न निरुद्ध चित्त बाह्यविषयचिन्ता विहायात्मन्येव प्रलगभिन्ने केवलेऽन
६ श्रीधरीन्याक्या।

आह—युक्तिति । युक्ती नियत आहारी विहारश्च गतियेल, कमैश्च कार्येषु युक्ता नियतैव चेष्टा यस्य, युक्ती नियतौ स्वप्नावबीषी निद्राजागरी यस्य तस्य दु खनिवर्तको योगी भवति सिध्यति ॥ १७॥ कदा निष्पन्नयोग पुरुषो भवतीत्यपेक्षायामाह—यदेति ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

प्रमाणस्वाद्वेत्वत् । एवसन्यत्रापि ॥ १६ ॥ १७ ॥ अस्य च योगिनश्चिक्तं आत्मन्येव नियतमना न किंचिद्पि स्पृह्यते ॥ १८ ॥ यथेति ।

## यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥ १९॥

१ श्रीमच्छाररभाष्यम् ।

विनियत चित्त विशेषेण नियतं सयतमेकायतामापन्न चित्त हित्या वाह्यचिन्तामात्मन्येय केवलेऽवि तिष्ठते । स्वात्मनि स्थितिं लभत इत्यर्थ । नि स्पृह सर्वकामेभ्यो निर्गता दृणादृण्विपयेभ्य स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः स युक्तः समाहित इत्युच्यते तदा तिस्वकाले ॥ १८ ॥ तस्य योगिन समाहित यश्चित्तं तस्योपमोच्यते—यथेति । यथा दीप प्रदीपो निवातस्थो निवाते वानवर्जिते देशे स्थितो निक्तते न चलति सोपमोपमीयतेऽनयेत्युपमा योगज्ञैक्षित्तप्रचारदर्शिभ स्मृता चिन्तिता । योगिनो

२ आनन्दगिरिव्यारया।

हित्वेति । केवल्रत्वमिद्वितीयत्वम् । तस्यात्मिस्थिति विवृणोति—स्वात्मनीति । चित्तस्य हि कल्पितस्यात्मेव तत्त्व तरपुनरन्यत सर्वतो निवारितमिधिष्ठाने निमग्न तिष्ठतीति भाव । तस्यामवस्थाया सर्वेभ्यो विषयेभ्यो व्यावृत्ततृष्णो युक्तो व्यविद्वयत इत्याह—नि स्पृह्व इति ॥ १८ ॥ उपमा योगिनश्चित्तस्थैर्यस्योदाहरणमित्यर्थे । उपमाशब्दस्य प्रदीपविषयत्वसिद्यर्थं करणन्युत्पत्ति दर्शयति—उपमीयत इति । योगिनो यथोक्तविशेषणवतश्चित्तस्थेर्यस्येति शेष

३ मीलकण्डव्यारया (चतुषरी)।
म्येवावतिष्ठते नत्विक्षतादिरूपेणोद्रिच्यते तदा योगी सर्वेभ्यो जाग्रत्स्वमसवीजसमाधिपूपस्थितेभ्यः । ल्यब्लोपे
पश्चमी । सार्वात्म्यप्रारयेव तान् प्राप्य तेषु नि स्पृहो भवति तदा युक्तो निर्विकल्पक इत्युच्यते ॥ १८ ॥ एकाग्रतावस्थाया योगिचित्तस्थोपमामाह—यथेति । नेङ्गते न चलति तद्वत् । यत च तिचक्त च यतिचक्त तस्य । एकाग्रता
४ मञ्जसूदनीव्याख्या ।

श्रृत्तिकलादात्मन्येव प्रत्यक्विति अनात्मानुपरके शृत्तिराहित्येऽपि स्वत सिद्धस्यात्माकारस्य वार्यितुमशक्यलाचितेरेव प्राधान्याच्यरभूत सद्वतिष्ठते निश्चल भवति, तदा तस्मिन्सवृत्तिनिरोधकाले युक्त समाहित इत्युच्यते । क । य सर्वकामेभ्यो निस्ट्रह , निर्गता दोषदर्शनेन सर्वेभ्यो दृष्टादृष्टविषयेभ्य कामेभ्य स्त्रहा तृण्णा यस्येति पर वराग्यमसप्रज्ञातसमाधेरन्तरङ्ग साधनसुक्तम् । तथाच व्याख्यात प्राक् ॥ १८ ॥ समाधौ निर्शत्तिकस्य चित्तस्योपमानमाह—रीपचलनहेतुना वातेन रहिते देशे स्थितो दीपो यथा चलनहेत्वभावाकेष्ठते न चलति सोपमा स्मृता स दृष्टान्तिश्विनिततो योगज्ञ । कस्य, योगिन एकाप्रभूमौ सप्रश्चातसमाधिमतोऽभ्यासपाटवायतचित्तस्य निरुद्धसर्वचित्तर्श्वतसमाविकप्य योग निरोवभूमो युज्जतोऽनुतिष्ठतो य आत्मान्तत करण तस्य निश्चलत्या सत्त्वोद्देकेण प्रकाशकत्या च निश्चलो दीपो दृष्टान्त इत्यर्थ । आत्मनो योग युज्जत इति व्याख्याने दार्ष्टीन्तिकालाभ सर्वावस्थरापि चित्तस्य सर्वदात्माकारतयात्मपदवैपर्थ्यं च । निह योगेनातमाकारता चित्तस्य सपायते किन्तु भ माच्योत्कर्वदीपिका ।

विष्ठते। स्थितिं लभत इत्यर्थं। सर्वकामेभ्यो दृष्टादृष्टविषयेभ्य निर्गता निर्मा स्पृद्दा तृष्णा यस्य स तदा तस्मिन्काले युक्त इत्युक्ति ॥ १८॥ योगिन समाहितचित्तस्योपमानमाह—यथेति । यथा प्रदीपो निवाते वायुविति देशे स्थितो नेइते न चलि । उपमीयतेऽनयत्युपमा सा योगहै चित्तप्रचारक्ते स्मृता चिन्तिता। योगिनो यतचित्तस्य सयतान्त करणस्यात्मनो योग समाधिम्मृतिष्ठतः । अत्रोत्थानिकाया समाहित च तिचत्तमिति कर्मधारय । योगिन समाहितचित्तस्यितं व्यधिकरणे षष्ट्यौ । एव मूले तद्भाष्ये च होयम् । एव योगाभ्यासबलादेकात्रीभूत निवातप्रदीपकल्प सिद्युत्तरश्लोकस्थभाष्यात् । योगिनो यथोक्तिकशेषणवन्तिश्चतस्यात्मे हित द्वा भाष्यदीकाकारा । ऐतेनात्मनो योग नियुक्त इति व्याख्याने दार्ष्टान्तिकालाम सर्वावस्थस्यापि चित्तस्य सर्वदात्माकारतयात्मपद्वैयथ्ये च । नहि योगेनात्माकारता चित्तस्य सपायते किंतु स्वत्यात्माकारस्य सतो नात्माकारता निवर्शत इति तस्माद्दार्थिनिकलाभप्रतिपादनार्थमात्मपदमिति प्रत्युक्तम्। विवेकादियुक्तन मनसाऽविद्यानिवृत्त्यात्मा स्थमेव प्रकाशते इत्यर्थे मनसैवानुद्रेष्ट्यमितिवत् योगेनानात्माकारता चित्तस्य निवर्श्य स्वतं सिद्धामात्माकारता स्फुरणस्पा समाधिमन्तिविवत इत्यर्थेक आत्मनो योग युक्तत इति वाक्ये आत्मपदस्य सार्थक्याद् । अन्यथा आत्मसस्य मन कृत्वेति वक्ष्यमाणात्मपदवैयर्थ्यप्रसङ्गत् । युक्त- इति वाक्ये आत्मपदस्य सार्थक्याद । अन्यथा आत्मसस्य मन कृत्वेति वक्ष्यमाणात्मपदवैयर्थ्यप्रसङ्गत् । युक्त- इति वाक्ये आत्मपदस्य सार्थक्याद । अन्यथा आत्मसस्य मन कृत्वेति वक्ष्यमाणात्मपदवैयर्थितसङ्गत् । युक्त-

विनियत विशेषेण निरुद्ध सिचित्तमात्मन्येव यदा निश्चल तिष्ठति । किंच सवनामेन्य देहिकामुष्मिकभोगेभ्यो विगततृष्णो भवति तदा प्राप्तयोग इत्युच्यते ॥ १८ ॥ आत्मैकाकारतयावस्थितस्य चित्तस्थोपमानमाह—यथेति । वातश्रू ये देशे स्थितो दीपो यथा नेक्नने न विचलति सा उपमा इष्टान्त । कस्य, आत्मविषय योग युक्षनोऽभ्यसतो योगिनो यत नियत चित्त यस्य निष्कम्पतया प्रकाशकतया ७ अभिनवगुताचार्यव्याण्या ।

यथा निवातस्थो दीपो न चलति एव योगी । चलनमस्य विषयादीनामर्जुनादयः प्रयासा ॥ १९ ॥ इदानीं तस्य स्वस्वभावस्य ज्ञह्मणो

१ मधुसूदन

## यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पद्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

यतिचत्तस्य संयतान्त करणस्य युञ्जतो योगमजुतिष्ठत आत्मनः समाधिमजुतिष्ठत इत्यर्थः ॥१९॥ एवं योगाभ्यासवलादेकाग्रीभूत निवातप्रदीपकरप सत्—यत्र यस्मिन्काल उपरमते चित्तमुपर्रातं गच्छति निरुद्धं सर्वतोनिवारितप्रचार योगसेवया योगानुष्ठानेन यत्र चैव यस्मिश्च काल आत्मना समाधिप-रिशुद्धेनान्त करणेनात्मानं पर चैतन्यज्योति स्वरूप पश्यन्तुपलभमानः स्व पवात्मनि तुष्यति तुर्धि भजते

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

॥ १९ ॥ द्विविध समाधि सप्रज्ञातोऽसप्रज्ञातश्च, ध्येयैकाकारसत्त्ववृत्तिभेंदेन कथन्विष्ज्ञायमाना सप्रज्ञात समाधि , कथमपि पृथगज्ञायमाना सैव सत्त्ववृत्तिरसप्रज्ञात समाधि , तत्र सामान्येन समाधिलक्षणमभिधायासंप्रज्ञातस्य समाधिरखना लक्षण विवक्षज्ञाह—एवमिति । काले समाध्यपलक्षिते । एवकारस्तुष्यतीत्यनेन सबध्यते । चकारस्य सबन्धमाह—यसिश्चिति । कालस्तु पूर्ववत् । कर्मकारकत्वेन निर्दिष्टमात्मान तत्पदार्थत्वेन व्याचष्टे—परिसिति । आत्मनीत्यस्य त्वपदार्थविषयत्वमाह—स्व एवेति । परमात्मान प्रतीच्येव तद्भावेनापरोक्षीकुर्वन्नतुष्टिहेत्वभावातुष्य- ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वती)।

प्राप्तं चित्त निवातप्रदीपवन्न चलतीत्यर्थ । आत्मनो योग समाधि युज्जतोऽनुतिष्ठतः ॥ १९ ॥ यत्रेति । एव चित्त-मेकाग्रीभूत सत् योगसेवया निरुद्धं यत्र यस्नामवस्थायामुपरमते विलीन भवति यत्र वा आत्मना चित्तेनात्मान

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

खत एवात्माकारस्य सतो नात्माकारता निवर्शत इति । तस्माद्दार्धान्तिकळाभप्रतिपादनार्थमेवात्मपदम् । यतिचत्तस्येति भावपरो निदेशी कर्मधारयो वा । यतस्य चित्तस्येत्यर्थ ॥१९॥ एव सामान्येन समाधिमुक्खा निरोधसमाधि विस्तरेण विवरीतुमारभते— यत्र यस्मिन्परिणामविशेषे योगसेवया योगाभ्यासपाटवेन जाते सति चित्त निरुद्धमेकविषयकवृत्तिप्रवाहरूपामेकाप्रता स्वक्खा निरिन्धनाप्रिवदुपशाम्यिक्शित्तकतया सर्वगृत्तिनिरोधरूपेण परिणत भवति, यत्र यस्मिश्च परिणामे सति आत्मना रजस्मोऽन-भिभूतशुद्धसत्त्वमात्रेणान्त करणेनात्मान प्रस्कवैतन्य परमात्माभिक सिचदानन्दधनमनन्तमद्वितीय पश्यन् वेदान्तप्रमाणजया वृत्या साक्षात्क्ववित्तात्मन्येव परमानन्दधने तुष्यति न देहेन्द्रियसघाते न वातद्वोग्येऽन्यत्र । परमात्मदर्शने सखतुष्टिहेलभावा-न्तुष्यस्यविति वा । तमन्त करणपरिणाम सर्वचित्तगृत्तिनिरोधरूप योग विद्यादिति परेणान्वय । यत्र काळ इति तु व्याख्यानम-

५ माण्योत्कर्पदीपिका ।

नेव सदात्मानमितिवत् आत्मनोऽन्त करणस्य समाधि निरोधमन्तितिष्ठतोऽसंप्रज्ञातसमाध्यभिमुखसेति भाष्यार्थसभवेनात्मपदसार्थ-क्याच । अतएव योगिनो यतन्तिस्य निरुद्धसर्ववृत्तेरसप्रज्ञातसमाधिह्मप योग निरोधमुमौ युज्ञतोऽनुतिष्ठत य आत्मान्त करण तस्य निश्चलत्या सत्त्वोद्देनेण प्रभाशकत्या च निश्चलो दीपो दृष्टान्त इस्यप्यपास्तम् । निश्चलत्प्रतिपादकयतपदसमिम्ब्याद्वारात् । सभी-पत्ताच्ययोग्य चित्तपद विहायात्मपदस्य दार्ष्टान्तिकपरलानौचित्यात् असप्रज्ञातसमाधौ चित्तस्य कथमि पृथगज्ञायमानलात् असप्रज्ञातसमाध्यभिमुखस्य योगिनस्तितिद्वपूर्वकाले यदेकाश्रीभृत चित्त तस्याय दृष्टान्तो नत्तु निरुद्धसर्ववृत्तेरसप्रज्ञातसमाधिस्थस्य योगिनोऽन्त करणसेति विद्वद्वित्ताकलनीयम् ॥१९॥ द्विविध समाधि सप्रज्ञातोऽसप्रज्ञातश्रेति । तत्र ध्येषकाकारसत्त्ववृत्तिभेदेन कथिनज्ञायमाना आद्य । कथमि पृथगज्ञायमाना सैव सत्त्ववृत्तिद्वितीय । तत्राद्य प्रदृश्ये इदानीं द्वितीयस्य लक्षण विवक्षज्ञाह—धन्नेति । एव योगाभ्यासबलात् एकात्रीभूत निवातप्रदीपकल्प सत् यत्र यस्तिनकले उपरमते चित्तमुपरति गच्छतीति योगसेवया योगानुष्ठानेन निरुद्ध सर्वतो निवारितप्रचारं, यत्र चैव यस्तिश्च काले आत्मना समाधिपरिद्यद्धनान्त करणेनात्मान परं तत्प-दार्थं ज्योति स्वह्मपर्यक्षममान लपदार्थं आत्मन्येव तुष्यति परमात्मान प्रसक्तिन्त्रपति तद्भावेनापरोक्षीकुर्वन् अद्विविदाना-

#### ६ श्रीधरीज्याख्या।

चञ्चल यचित्त तद्वसिष्ठतीलार्थं ॥ १९ ॥ य संन्यासमिति प्राहुयोंग त विद्धि पाण्डवेलादी कमैंव योगशब्देनोक्त, नालश्रतस्तु योगो-स्तीलादी तु समाधियोंगशब्देनोक्त । तत्र मुख्यो योग क इल्पपेक्षाया समाधिमेव स्वरूपत फलतश्च लक्षयन्स एव मुख्यो योग इल्पाह—यन्नेति सार्धेकिम । यत्र यसिन्नवस्थाविशेषे योगाभ्यासेन निरुद्ध नित्तमुपरत भवतीति योगस्य स्वरूपलक्षणमुक्तम् । तथाच पातक्षल सूत्रम् 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध 'इति । इष्टप्राप्तिलक्षणेन फलेन तमेव लक्षयति । यत्र च यसिन्नवस्थाविशेषे आत्मना शुद्धेन मनसारमानमेव पश्यति नतु देहादि, पश्यश्चातमन्येव तुष्यति नतु विषयेषु । यत्रेत्यादीनां थच्छब्दाना त योगसंशित विद्यान् ७ अभिनवगुत्ताचार्यन्याक्या।

बहुतरिविशेषणद्वारेण स्वरूप निरूप्यते । तीर्थान्तरकिपतेभ्यश्च रूपेभ्यो व्यतिरेकः—यत्रेति । यत्र मनो निरुद्धपुरमते स्वयमेष

१ मधुसूद्रमः,

## सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ यं लब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं ततः ।

#### १ श्रीमण्डाकरमाप्यम् ।

॥ २०॥ किंच — सुखमिति। सुखमात्यन्तिकमत्यन्तमेव भवतीत्यात्यन्तिकम्। अनन्तमित्यर्थं। यसद्धु-द्वित्राद्यं बुच्चैवेन्द्रियनिरपेक्षया गृह्यत इति बुद्धित्राह्यमतीन्द्रियमिन्द्रियगोचरातीतमविषयज्ञनित-मित्यर्थः। वेत्ति तदीदशं सुखमनुभवति यत्र यिसन्काले न चैवाय विद्वानात्मस्करे स्थितस्तस्मा-भैव चलति तस्वतः तस्वस्कराम्न प्रच्यवत इत्यर्थः॥ २१॥ किंच यं लब्ध्वा यमात्मलाभ लब्ध्वा

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

खेवेखर्थं । तिसानकाले योगसिद्धिभैवतीति शेष ॥ २०॥ योगसिद्धिकाल प्रकारान्तरेण प्रकटयति—िकिचेति । दुदिशब्द खानुभविषय । इन्द्रियनिरपेक्षसानुभवगम्यत्वोक्तेरतीन्द्रियमिति पुनक्कमित्याशङ्काह—अविषयेति । पदच्छेदः—नचेत्यादि । अपेक्षितपूरणम्—आतमस्त्रह्मप् इति । तस्मात्तत्वत इति सबन्ध , नैवेत्येवकारसबन्धोक्ति , चकार समस्या सबन्धनीय । यन्नेति पूर्ववरसबन्ध ॥ २१॥ प्रकारान्तरेण प्रकृत योग विशिनष्टि—िकंचेति । आत्मलाभान्न पर विद्यत इति स्मृत्वा व्याच्छे—यमात्मलाभिति । लाभान्तर पुरुषार्थभूत, ततस्त्रसादात्मलाभा- ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

## निर्विकरप पश्यन्नात्मनि तुष्यति न बाह्यार्थे तुष्टिं भजते ॥ २०॥ किच—सुखमिति । आत्यन्तिकमनन्त यत्सुख तत्केवल बुद्धिग्राह्यं सीषुप्तसुखवद्यतोऽतीन्द्रियमिन्द्रियागोचर यत्र सुखे स्थितोऽय न वेत्ति वेद्याभावान्न किंचिदनुम-

नित नापि तत्त्वतश्चलति । बुद्धितादात्म्याध्यासकाले चलतीविति भाति परतु तत्त्वतो न चलति । तथाच श्रुतिः ध्यायतीव लेलावित्र इतीवशब्द प्रयुज्ञाना ध्यानादेरतात्त्विकत्व दुर्शयति । बुद्धौ ध्यायन्त्या ध्यायतीविति लेला-

#### ४ मधुसूद्नीन्याक्या ।

साधु तच्छन्दानन्वयात् ॥ २० ॥ आत्मन्येव तोषे हेतुमाह—यत्र यस्मिन्नवस्थाविशेष आखन्तिकमनन्त निरितशय ब्रह्मखरूपमतीन्द्रिय विषयेन्द्रियसप्रयोगानिभव्यक्त्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य बुद्धियाह्य सत्त्वमामळरिहतया सत्त्वमात्रवाहिन्या प्राह्य सुख योगी वित्ति अनुभवति । यत्र च स्थितोऽय विद्वासत्त्वत आत्मखरूपान्नेव चळति त योगसित्तित विद्यादिति परेणान्वय समान । अत्राप्तिन्द्रियसिति ब्रह्मसुखव्यादृत्ति , तस्य विषयेन्द्रियसयोगसापेक्षलात् । बुद्धिप्राह्यमिति सौषुप्तमुखव्यादृत्ति , सुपुतौ बुद्धेर्लान्तात् । समाधौ निर्दृत्तिकायास्त्रस्य सत्त्वात् । तदुक्त गौडपादै 'छीयते तु सुपुतौ तिन्नगृहीत न लीयते' हित । तथाच श्रूयते 'समाधिनिर्धृतमळस्य चेतसो निवेशितस्यात्मिन यत्सुख भवेत् । न शक्यते वर्णियितु गिरा तदा खय तदन्त करणेन गृह्यते ॥' इति । अन्त करणेन निरुद्धसर्वदृत्तिकेनेत्यर्थं । वृत्त्या तु सुखास्त्राद्वन गौडपादाचार्यस्ति प्रतिक्ष्यते 'नास्ताद्येत्सुल तत्र नि सङ्ग प्रज्ञया भवेत्' इति । महदिद समाधौ सुखमनुभवामीति सविकल्प-वृत्तिल्या प्रज्ञा सुखास्त्रद । त व्युत्यानरूपलेन समाधिविरोधिलायोगी न कुर्यात् । अत्रप्तेताहश्या प्रज्ञया सह सङ्ग प्ररियजेत्, ता निरुम्धादित्यर्थं । निर्वृत्तिकेन तु चित्तेन सरूपसुखानुभवस्तै प्रतिपादित 'सस्य शान्त सनिर्वाणमकथ्य सुखमुत्तमम्' इति । स्पष्ट चैतदुपरिष्टात्वरिष्यते ॥ २१॥ 'यत्र न चैवाय स्थितश्चळति तत्त्वत' इत्युक्तमुपपादयिति—य च

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

भावातुष्टिं लभत एवेखर्षं ॥ २०॥ किंच सुखमखन्तमेव भवतीत्याखन्तिक अनन्तिमिखर्षं । यदेतादृश ब्रह्मानन्दरूप सुख तद्बुख्यैव गृह्मत इति बुद्धिप्राह्मम् । 'दृश्यते लम्यया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिभि ' इति श्रुते । अतीन्द्रियमिन्द्रियगो वरातीतम् । विषयाज-न्यमिखर्षं । यत्र यस्मिन्काळेऽय विद्वान् आत्मखरूपेणावस्थितो वेत्ति अनुभवति तत्त्वतस्तत्त्वरूपात्रैव चलति । न प्रच्यवत इत्यर्थे ॥ २९॥ किंच यमात्मलाम लञ्चा च ततोऽधिकमन्यक्षाभान्तरमस्तीति न मन्यते । किंच यस्मिन्नात्मतत्त्वे स्थितो गुरुणापि

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

दिति चतुर्थेनान्वय ॥ २०॥ आत्मन्येन तोषे हेतुमाह—सुखमिति । यत्र यसिन्नवस्थाविशेषे यत्तत्किमपि निरितशयमालिनिक नित्य सुख वेत्ति । नतु तदा विषयेद्रियसवन्धामावात्कृत सुख स्थात्तत्राह । अतीन्द्रिय विषयेन्द्रियसवन्धानान् । केवल वुख्येवात्मा-कारतया प्राह्मम् । अतथव च यत्र स्थित सस्तत्त्वत आत्मस्वरूपात्तेन चलति ॥ २१॥ अचलत्वमेनोपपाद्रयति—यमिति । यमात्मसुखरूपलाम ल्रांचा ततोऽधिकमपर लाम न मन्यते न चिन्तयित तस्येव निरितशयसुखत्वात्, यसिश्च स्थितो महतापि ७ अभिनवग्रसाचार्यच्यात्व्या ।

आसान्तिकं विषयकृतकाळुच्याभावात्मुख यत्र वेत्ति॥ २० ॥ २१ ॥ अपरो लामो घनदारापुत्रादीना च सनियोगलब्धम्र योगः। (१) अन्यत्र

## यसिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणणचेतसा ॥ २३ ॥

१ श्रीयच्छाकरभाष्यम् ।

प्राप्य चापरमन्यहाभान्तर ततोऽधिकमस्तीति न मन्यते न चिन्तयति । किंच यसिन्नात्मतन्ते श्थितो दुःखेन शस्त्रनिपातादिलक्षणेन गुरुणा महतापि न विचार्र्यते ॥२२॥ यत्रोपरमत इत्याद्यारभ्य याव-द्रिविंशेषणैविंशिष्ट आत्मावस्थाविशषो योग उक्तः—तं विद्याद्विज्ञानीयादुःखसंयोगवियोगं दुःखैः सयोगो दु खसयोगस्तेन वियोगो दु खसयोगवियोगस्त दुःखसयोगवियोगं योग इत्येवसिन्नतं विपरीत-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

दिति यावत् । त विद्यादित्युत्तरत्र सबन्ध । यसिन्नित्याद्यवतारयति—किंचेति । अपरिपक्कयोगो यथा दर्शितेन दु खेन प्रच्याव्यते न चैव विचाल्यते यसिन्नित्यते योगी त योग विद्यादिति पूर्ववत् ॥ २२ ॥ त विद्यादित्याद्यपिक्षत प्रयन्नवतारयति—यत्रेति । तमित्यात्मावस्थाविशेष परामृशति । दु खसयोगस्य वियोगो वियोगसज्ञितो युज्यते स कथ योगसज्ञित स्थादित्याशङ्क्याह—विपरीतेति । इय हि योगावस्था समुखातनिखिलदु खमेदेति दु खसयोगा३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

यन्त्या लेलायतीवेति श्रुत्यर्थ । यद्वा तत्सुख यत्राय न चैव वेत्ति किमिष नैवानुभवित । यत्रेत्यादि भिन्न वाक्यम् ॥ २१ ॥ दु खेन शस्त्रपातादिलक्षणेन । गुरुणा महता ॥ २२ ॥ तिमिति । यत्रोपरमते चित्तमित्यादिनोक्तलक्षण त दु खसयोगसाप्यन्त करणसबन्वस्य वियोगमेव सन्त विरुद्धलक्षणया योगसित्तत विद्यात् । योगफलसुपसहत्य पुनिर्निश्चयानिर्वेदयो साधनत्वविधानपूर्वक तमेन शतकृत्वोऽिष पथ्य विदित्तव्यमिति न्यायेन विधत्ते—स इत्यादिना । स योगो निश्चयेनाध्यवसायेनानिर्विण्ण निर्वेदरिहत चेतो यस तेन योक्तव्योऽभ्यसनीयः । यद्वा 'शान्तो दान्त उप-

४ मधुस्दनीव्याख्या ।
निरितश्यात्मकसुखव्यक्षक निर्वत्तिकचित्तावस्थाविशेष लब्ध्वा सतताभ्यासपिरपाकेन सपाद्यापर लाभ ततोऽधिक न मन्यते,
'कृत कृत्य प्राप्त प्रापणीयमित्यात्मलामन्न परं वियते' इति स्पृते । एव विषयभोगवासनया समाधेविंचलन नास्तीत्युक्ताः
श्रीतवातमशकाद्युपद्रवनिवारणार्थमिप तन्नास्तीत्याह —यस्मिन्परमात्मसुखमये निर्वृत्तिकिचित्तावस्थाविशेषे स्थितो योगी
गुरुणा महता शास्त्रनिपातादिनिमित्तेन महतापि दु खेन न विचाल्यते किमुत क्षुद्रेणेत्यर्थ ॥ २२॥ यत्रोपरमत
इत्यारभ्य बहुमिविंशेष गैर्यो निर्वृत्तिक परमानन्दाभिव्यक्षकश्चित्तावस्थाविशेष उक्तस्त चित्तवृत्तिनिरोध चित्तवृत्तिमयसर्वदु खिनरोधिलेन दु खिनयोगमिव सन्त योगसिशत वियोगशब्दाईमिप विरोधिलक्षणया योगशब्दवाच्य विद्याज्ञानीया५ भाष्योक्कविदीपिका।

दु खेन शस्त्रनिपातादिलक्षणेन न विचाल्यते । यत्तु गुरुणा शृहस्पतिनापि दु खेनातिप्रयासेनापि न विचाल्यते न तत परिश्रष्ट कियत इति तदुपेक्यम् । क्षिष्ट कल्पनयाऽप्रमक्तप्रतिषेषस्यानुन्वितलात् ॥ २ ॥ यत्रोपरमत इलारभ्य यावद्भिविशेषणैविश्रिष्ट आत्मानस्थाविश्रिष्टो योग उक्त त योगसिक्षत विद्याज्ञानीयात् । इति यत्र यस्मिनकाले इलादि भाष्य, समाध्युपलक्षिते तस्मिनकाले योगसिद्धिभवतीति शेष । यमात्मलाभ त विद्यादित्युक्तरत्र सबन्ध । यस्मिस्थितो योगी न विचाल्यते त योग विद्यादिति पूर्ववत् । त विद्यादिल्यायपेक्षित पूरयन्नवतारयति —यत्रेति तमिल्यात्मावस्थाविशेष परामृशतीति भाष्य तद्दीकाकृद्भिव्याल्यातम् । वख्ततस्तु यत्रोपरमत इलारभ्य यावद्भिविशेष आत्मावस्थाविशेषो योग उक्तस्तमिति भाष्यानुरोधेन काले इलस्य चित्तोपरमविश्रिष्ट आत्मावस्थाविशेष योग उक्तस्तमिति भाष्यानुरोधेन काले इलस्य चित्तोपरमविश्रिष्ट आत्मावस्थाविशेष इल्यां । एवमप्रेऽपि । यमात्मलाभमिलस्य आत्मनो लाभो यस्मिन् यस्मादिति वा, आत्मलामरूपमिति वा, लब्धविशेषणविशिष्टमा मावस्थाविशेषमिल्यां । यस्मिन्नात्मतत्त्व इल्यस्यात्मतत्त्वमान्नोपलब्ध्या आत्मतत्त्वे स्थित इलादि
ह श्रीषरीन्याक्या ।

शीतोष्णादिदु खेन न विचाव्यते नाभिभूयते । एतेनेष्टनिवृत्तिफलेनापि योगलक्षणमुक्त द्रष्टव्यम् ॥ २२ ॥ य एवभूतोऽवस्याविशेषस्त-माह—समिस्पर्धेन । दु खशब्देन दु खमिश्रितत्वाद्वैषयिक मुखमपि गृह्यते । दु खस्य सयोगेन स्पशमात्रेणापि वियोगो यसिस्तामव-स्थाविशेष योगसिक्त योगशब्दवाच्य जानीयात् । परमात्मना स्नेत्रक्तस्य योजन योग । यद्वा दु खस्योगेन वियोग एव शूरेकातरशब्द-विदेशद्धलक्षणया योग उच्यते । कर्मणि तु योगशब्दस्तदुपायत्वादोपचारिक एवेति भाव । यसादेव महाफलो योगस्तसात्स एव यस्ततोऽभ्यसनीय श्लाह—स हति सार्धेन । स यो निश्चयेन शास्त्राचार्योपदेशजनितेन योक्तव्योऽभ्यसनीय । यद्यपि शीघ न

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । सुखधीर्निवर्तते चेति त्रस्तुस्त्रमावीयभित्यर्थ । न विचाल्यते त्रिशेवेण न चाल्यते अपितु सरकारमात्रेणैवास्य प्रथमक्षणमात्रमेव चलन कारुण्यादिवञ्चात्रतु मूदतया ॥ २२ ॥ विनष्टो बताह किं मया प्रतिपत्तव्यमिलादिदु ससयोगस्य वियोगो यत । स च निश्चयेनास्तिक

#### . १ श्रीमण्डाकरमाष्यम् ।

लक्षणेन विद्यात् । विज्ञानीयादित्यर्थः । योगफलमुपसंहत्य पुनरन्वारम्मेण योगस्य कर्तव्यतोच्यते निश्चयानिर्वेदयोर्योगसाधनत्वविद्यानार्थम् । स यथोक्तफलो योगो निश्चयेनाध्यवसायेन योक्तव्योऽनि-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

भावो योगसज्ञामईतीत्वर्थं । उपसहते योगफले किमिति पुनर्योगस्य कर्तव्यत्वमुच्यते तन्नाह—योगफलिमिति । प्रकारान्तरेण योगस्य कर्तव्यत्वोपदेशारम्भोऽन्नान्वारम्भ योग युक्तानस्तरक्षणादुक्ता ससिद्धिमलभमान सशयानो निवर्तेतेति तन्निवृत्त्यर्थं पुन कर्तव्यत्वोपदेशोऽर्थवानिति मत्वाह—निश्चयेति । तयो साधनत्वविधानमेवाक्षरयोजनया साधयति—स यथेति । इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्यतीत्यध्यवसाय । योक्तव्य कर्तव्य ॥ २३ ॥ इतश्च ३ नीलकण्डव्याक्या (चत्रवरी)।

रतिस्तितिश्चु समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मान पश्येत्' इति श्रुतिविहित श्रुत्यन्तरदृष्ट श्रद्धावित्तपदोपेतं शमादिषद्भमत्र क्रमतो विधीयते । तत्र निश्चयेनेति गुरुवेदवाक्यादौ फलावश्यमावनिश्चयलक्षणा श्रद्धात्र निश्चयपदेन गृह्यते । तथा

४ मधुस्दनीन्याख्या।

चतु योगशब्दानुरोधात्कचित्सवन्ध प्रतिपद्येतेत्वर्थ । तथाच भगवान्यतङ्गिलेरस्त्रयत् 'योगिश्वत्तवृत्तिनिरोध ' इति । 'योगो भवित दु बहा' इति यत्प्रागुक्त तदेतदुपसहृतम् । एवभृते योगे निश्वयानिर्वेदयो साधनव्यविधानायाह— स यथोक्तफलो योगो निश्वयेन शास्त्राचार्यवचनतात्पर्यविषयोऽर्थं सत्य एवेत्यध्यवसायेन योक्तव्योऽभ्यसनीय । अनिर्विण्ण-चेतसा, एतावतापि कालेन योगो न सिद्ध किमत पर कष्टमित्यनुतापो निर्वेदस्तद्वितेन चेतसा । इह जन्मित जन्मान्तरे वा सेत्यति कि वर्यत्येत्व वैर्ययुक्तेन मनसेत्यर्थं । तदेतद्रौडपादा उदाजहु 'उत्सेक उद्धेर्यद्वत्कुशाप्रेणैकविन्दुना । मनसो निम्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदत ॥' इति । उत्सेक उत्सेचनम्, शोषणाध्यवसायेन जलोद्धरणमिति यावत् । अत्र नप्रदायविद आख्यायिकामाचक्षते—कस्यचित्कल पक्षिणोऽण्डानि तीरस्थानि तरङ्गवेगेन समुद्रोऽपजहार । स च सभुद्र शोषयिष्याम्येनेवि प्रवृत्त त्यमुखाप्रेणैकैक जलबिन्दुमुपरि प्रचिक्षेप । तदा च बहुमि पक्षिमिर्बन्धवर्गैर्वार्यमाणोऽपि नैवो-पर्रम । यदच्छ्या च तत्रागतेन नारदेन निवारितोऽप्यसिङ्गन्मिन जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन समुद्र शोषयिष्याम्येनेवित प्रतित्र तैवानुकृत्यात्क्रपाद्धर्नारदो गरुड तर्ताहाय्याय प्रेषयामास समुद्रस्त्रज्ञातिद्रोहेण खामवमन्यत इति वचनेन । ततो गरुडपक्षवातेन शुष्यन्समुद्रो मीतस्तान्यण्डानि तसौ पक्षिणे प्रददौ–इति । एवमखेदेन मनोनिरोधे परमधर्मे 'भ्राष्ट्रोक्तवर्गनेति । ततो गरुडपक्षवातेन शुष्यन्समुद्रो मीतस्तान्यण्डानि तसौ पक्षिणे प्रददौ–इति । एवमखेदेन मनोनिरोधे परमधर्मे 'भ्राष्ट्रोक्तवर्गनेति।

विशेषणविश्रिष्टे आत्मावस्थाविशेष इलार्थं । तथाच सर्वेषा यच्छब्दाना तत्तद्विशेषणविशिष्टावस्थाविशेषप्रतिपादकाना तच्छब्देना-न्वय इति । ऐतेन यत्र काल इति व्याख्यान लसाधु तच्छब्दानन्वयादिति प्रत्युक्तम् । यत्त्वसाधुवादिनोक्त यत्र यस्मिन्परिणामविशेषे योगसेवया योगाभ्यासपाटवेन जाते सति चित्त निरुद्धमेकविषयकवृत्तिप्रवाहरूपामेकात्रता त्यक्ला निरिन्धनामिवद्वपशाम्य निर्वृत्ति-कतया सर्ववृत्तिनिरोधरूपेण परिणत भवति यत्र च यस्मिश्व परिणामे सतीत्यादि—तत्रेद वक्तव्यम् । स चित्तपरिणाम क यस्मि-न्सति चित्तं निरोधपरिणाम भजति। निरोधपरिणाम उतैकाष्रतापरिणाम । नाद्य । यस्मिन्सति सर्ववृत्तिनिरोधरूपेण चित्तं परिणत भवति इति तस्य तत पृथगुक्ते । न द्वितीय । तमन्त करणपरिणाम सर्वचित्तवृत्तिनिरोधरूप योग विद्यादिति परेणान्वयादिति खपरप्रन्थविरोधात्। यसिश्व परिणामे सतीति । अत्रापि विकल्पनीयम् । अय परिणाम किं पूर्वोक्तादन्य उत स एव । आधे प्रथमयत्रपदार्थैकार्थताभाव । न द्वितीय । उक्तदोषात् एकाग्रतापरिणामे सति निरोधपरिणामस्त्रस्मिश्च सति आत्मनात्मान पश्य-ज्ञात्मनि तुष्यतीति क्रमस्यौचित्याचेति दिक् । दु बै सयोग दु खसयोग तेन वियोगो निखिलार्थनिवृत्तिरूपस्त योगसज्ञितं योगशन्दित विपरीतलक्षणेन विद्याज्ञानीयादित्यर्थ । योगस्य फलमुपसहत्य 'शत कृत्वापि पथ्य विदतव्यम् 'इति न्यायेन निश्चयादे साधनखिवधानार्थं योगस्य कर्तव्यतामाह—स इति । स यथोक्तफलो योग निश्वयेनाध्यवसायेनेह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्य-खेवेखच्यवसाय । शास्त्राचार्योपदेशे यथार्थलिनश्चयो वा । अनिर्विण्णचेतसा खेदरहितेन चित्तेन दु खबुड्या प्रयक्षशैथिल्यकारण खेट । एतावतापि कालेन योगेनेति किमत कष्टमित्येवरूप निश्चयेनानिर्विष्णचेतसा योक्तव्य फलपर्यन्तसभ्यसनीय । तदक गौडपादाचार्यै 'उत्सेक उदधर्यद्वत्कुशाप्रेणैकबिन्द्रना।मनसो निप्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदत ॥' इति । उत्सेको जलोद्धरणम् । ऐतेन निर्विण्णचेतसेखेवपदमुत्तरशेषभूत द्रष्टव्यम्। तथा ह्यापातनिका---नन्वभ्यस्यता नाम योगस्तत्रापि, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु-षज्जते । स सर्वसकल्पसन्यासीत्यनेन खार्थं सकल्पमूळकामनात्यागे इन्द्रियनिम्रहे प्राप्तेऽपि प्राप्तयोगैश्वयों दीनानायसदर्शनजनितानु-करपापरवशस्तेषा हितकामनया सकलपूर्व बाह्य कर्मा चरेदित्याशङ्काह-निर्विण्णे ति । सर्वान्कामान्स्वीयानिव परसबन्धिनोऽपि सकल्पप्रभवान्, निर्विण्णेन चेतसा अशेषत सहसकल्पे खक्लेति खससारनिर्वेदनत परार्थाप्रवृत्तिरखन्तासगतेति । तथा सम-न्ततः सर्वविषयेभ्यो मनसा सहेन्द्रिययाम नियम्यैव योगो योक्तव्य इति प्रत्युक्तम् । क्लाप्रस्ययेन कामसागादे योगाभ्याससाधन-

अध्यायः ६

संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्तवा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः॥ २४॥ शनैः शनैरूपरमेद्रुद्ध्या धृतिग्रहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्॥ २५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विंण्णचेतसा न निर्विण्णमनिर्विण्णं किं तचेतस्तेन निर्वेदरिहतेन चेतसा चित्तेनेत्यर्थः ॥ २३ ॥ किंच संकल्पप्रभवान्संकल्पः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्पप्रभवाः कामास्तास्त्यक्तवा परित्यज्य सर्वानशेषतो निर्छेपेन । किंच मनसैव विवेकयुक्तेनेन्द्रियग्रामिसिन्द्रयसमुदायं विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात् ॥२४॥ शनैः शनैः सहसोपरमेदुपर्ततं कुर्यात् । कया बुद्धा । किंविशिष्टया

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

योगस्य कर्तव्यत्विमिति प्रतिजानीते—िकंचेति । केन क्रमेण कर्तव्यत्विमित्यपेक्षायामाह—संकल्पेति । सकल्पः शोभनाध्यास । सर्वानित्युक्त्वा पुनरशेषत इति पुनरुक्तिरित्याशङ्काह्—िनिर्छेपेनेति । यथा शेषो न भवति तथा सर्वेषा कामाना शोभनाध्यासाधीनाना त्यागस्य योगानुष्ठानशेषत्वविद्विकयुक्तेन मनसा करणसमुदायस्य सर्वतो नियमनमि तत्र शेषत्वेन कर्तव्यमित्याह—िकचिति ॥ २४ ॥ कामत्यागद्वारेणेन्द्रियाणि प्रत्याहत्य किं कुर्यादिति शिक्षतार प्रत्याह—रानैः शनैरिति । सहसा विषयेभ्य सकाशादुपरमे मनसो न स्वास्थ्य सभवतीत्यभित्रेत्याह—न सहसेति । तत्र साधन धेर्ययुक्ता बुद्धिरित्याह—कर्येत्यादिना । भूम्यादीरव्याकृतपर्यन्ता प्रकृतीरष्ट पूर्वपूर्वत्र

३ नीलकण्डव्याक्वा (चतुर्धरी)।
निर्विण्णचेतसेति वैराग्येण द्वन्द्वसहिष्णुत्वलक्षणा तितिक्षा विघीयते इति ज्ञेयम् ॥ २३ ॥ अथ शमदमोपरमसमाधानानि क्रमेण श्लोकद्वयेन विधत्ते—संकल्पेति । सकल्प इद मे भ्यादिति चेतोवृत्तिस्तत उद्भवो येषा तान्कामान्काम्यमानान्विषयानशेषतो वासनोच्छेदपूर्वक सकल्पनिरोधेन त्यक्त्वा । एतेनान्तरिन्द्रियनिग्रहलक्षणः शम उक्तः।
बाह्येन्द्रियनिग्रहलक्षण दममाह—मनसैचेति । विषयदोषदर्शिना मनसैव सर्वत. सर्वप्रकारेण श्लोत्रादिकमिन्द्रियग्राम समन्ततः सर्वेभ्यो विषयेभ्यो विनियम्योपरमेदित्युक्तरेणान्वयः ॥ २४ ॥ शनः शनैरिति । भूमिकाजयक्रमेण

४ मधुस्दनीन्यास्या।
प्रवर्तमान योगिनमीश्वरोऽनुगृह्णाति । ततश्च पक्षिण इव तस्याभिमत सिध्यतीति भाव ॥ २३ ॥ किंच कृला योगोऽभ्यसनीय —सकल्पो दुष्टेष्विप विषयेष्वशोभनलादर्शनेन शोभनाध्यास । तस्याच सकल्पादिद मे स्यादिदं मे स्यादिखेवरूपा
कामा प्रभवन्ति । ताक्शोभनाध्यासप्रभवान्विषयाभिलाषान्विचारजन्याशोभनलिश्चयेन शोभनाध्यासबाधादृष्टेषु सक्वन्दनवनितादिष्वदिष्ठेषु चेन्द्रलोकपारिजाताप्सर प्रमृतिषु श्ववान्तपायसवत्स्वत एव सर्वान्वद्वालोकपर्यन्तानशेषतो निरवशेषान्सवासनास्यक्ला, अतएव कामपूर्वकलादिन्द्रियप्रवृत्तेस्तदपाये सति विवेकयुक्तेन मनसैवेन्द्रियप्राम चक्षुरादिकरणसमूह विनियम्य समन्तत सर्वभयो विषयेभ्य प्रसाहत्य शनै शनैरुपरमेदित्यन्वय ॥ २४ ॥—भूमिकाजयकमेण शनै शनैरुपरमेत् ।

#### ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

लस स्पष्टप्रतीला योगसिद्धयुत्तरभाव्यैश्वर्यवद्यादनुकम्पापरवद्योऽपि खीयानिव परकीयानिप लक्खेलादिवर्णनस्यानौचिलात्। शनै हानैरिलादिना मनस उपरमस्य वक्ष्यमाणलेनात्र मनसा विवेकादियुक्तेनेतिकरणपरलवर्णनस्यैवौचिलाच ॥ २३ ॥ साधनान्तराण्यि विधत्ते—संकल्पेति। सकल्पोऽशोभनेऽपि इहामुत्रार्थभोगेऽविचारजनित शोभनाध्यास स प्रभवो येषा कामाना इद मे स्यादिदं मे स्यादिलेवरूपणामिच्छामेदाना ते तान्सर्वान्ब्रह्मलोकपर्यन्तानशेषतो निर्लेपेन लेपरूपेण क्रिष्टया वासनया सहितान् विचारण शोभनाध्यासनिवृत्त्या लक्ष्या परिलाज्य । किंच मनसैवेन्द्रियप्राम चक्षुरादीन्द्रियसमुदाय समन्तत समन्ताद्विषयसमूहाचियम्य नियमन कृत्वा योगो योक्तव्य इति पूर्वेण, शनै शनैरुपरमेदिति परेण वान्वय ॥२४॥ एव कृत्वा कि कुर्यादिलत आह—शनैरिति। ६ श्रीवरीक्याक्या।

सिध्यति तथाप्यनिर्विण्णेन निर्वेदरिहतेन चेतसा योक्तव्य । दु खबुज्या प्रयत्तशैथिल्य निर्वेद ॥ २३॥ किंच—संकरपेति । संकरपातप्रमवो येषा तान्योगप्रतिकूळान्सर्वान्कामानशेषत सवासनांस्त्यकत्वा मनसैव विषयदोषदशिना सर्वत प्रसरन्तमिन्द्रयसमूह विशेषेण
नियम्य योगो योक्तव्य इति पूर्वेणान्वयः ॥ २४॥ यदि तु प्राक्तनकर्मसस्कारेण मनो विचल्लेक्तिहिं धारणया स्थिरीकुर्यादित्याह—शनै७ अभिनवग्रसाचार्यन्यास्या

ताजनितया शब्द्या सर्वथा योक्तव्योऽभ्यसनीय । अनिर्विण्णसुपेयप्राप्तो इटतरं ससार दुःखबहुङमतिनिर्विण्ण चेतो यस ॥ २३ ॥ कामानासुपामसाने उपायः सक्तस्यत्याग इसाह—सकस्येति ॥ २४ ॥ क्षानैः क्षानैः मनसैव न स्यापारोपरमेण । भृतिं गृहीत्वा क्रमास्क्रम- १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया धैर्येण युक्तयेत्यर्थ । आत्मसंस्थमात्मनि संस्थितमात्मैव सर्व न त-

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

धारण कृत्वोत्तरोत्तरक्रमेण प्रविलापयेदिति भाव । अव्यक्तमात्मनि प्रविलाप्यात्ममात्रनिष्ठ मनो विधाय चिन्तयि-तव्याभावादितस्वस्थो भवेदिलाह—आत्मेति । तत्र सस्थितिमेव मनसो विवृणोति—आत्मैवेति । योगविधिमुप-३ नीलकण्डव्याक्या (चत्रधरी)।

विव्यादिव्यविषयेभ्य उपरमेद्यावृत्तो भवेत् । कथम् । धृतिगृहीतया बुच्चेति । धृति 'धृत्या यया धारयते मन प्राणेनिद्रयिक्रिया । योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सास्विकी' इत्युक्तळक्षणा तया गृहीतया वशीकृतया बुद्ध्योपरमेत् । तथा एवसुपरत मन आत्मिन खरूपे सस्था स्थितिर्यस्य नतु इस्ये द्रष्टरि वा तत्तथा आत्मैकाकारमेकाश्रमिस्थर्यः । द्रष्टृह्हस्योपरक्त चित्त सर्वार्थे 'सर्वार्थतैकार्थतयो क्षयोदयौ चित्तस्यकाश्रतापरिणाम' इति स्वित्रमैकाश्य
प्रापयेत् । स्त्रार्थस्तु अहमिद पर्यामीत्यनुभवे हि द्रष्टा इस्य दर्शन च भासते । तत्र दर्शनभानमप्रत्यास्त्येयमतो द्रष्टरि

हस्ये चोपरक्त चित्त सर्वार्थमिति । नतु दर्शनोपरक्ततापि सर्वार्थताया गणिता । तद्भावे चित्तस्य नाशापत्ते । द्रष्टृहस्योपरागाभावे तु एकार्थे तदुच्यते यथा स्वमे । तत्र हि हस्य नास्तीति पामराणामिप प्रसिद्धम् । द्रष्टापि नास्ति ।
तदा इन्द्रियाणामभावात् । 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्ता' इतिश्रुत्येव मोक्तृत्वस्थेन्द्रियसनियोगशिष्टत्वात् । कितु द्रष्टृ-

४ मधुसुदुनीव्यारया ।

ष्टितिर्धैर्यमिखन्नता तया गृहीता या बुद्धिरवस्यकर्तव्यतानिश्चयरूपा तया यदा कदाचिदवस्य भविप्यत्येव योग कि लरयेखेवरूपया शनै शनैर्गुरूपदिष्टमार्गेण मनो निरुन्ध्यात् । एतेनानिर्वेदनिश्वयौ प्रागुक्तौ दर्शितौ । तथाच श्रुति 'यच्छेद्राब्बनसी प्राज्ञस्तवच्छेज्ज्ञान आत्मिन । ज्ञान महति नियच्छेत्तवच्छेच्छान्त आत्मिन ॥' इति । वागिति वाच लौकिकी वैदिकीं च मनसि व्यापारवित नियच्छेत् । 'नानुष्यायाद्वहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापन हि तत्' इति श्रुते । वाग्रृत्तिनिरोधेन मनोवृत्तिमात्रशेषो भवेदिल्थर्थ । चक्षुरादिनिरोघोऽप्येतस्या भूमौ द्रष्टव्य । मनसीति छान्दस दैर्ध्यम् । तन्मन कर्मे-न्द्रियज्ञानेन्द्रियसहकारि नानाविधविकल्पसाधन करणम् । ज्ञाने जानातीति ज्ञानिमति व्युत्पत्त्या ज्ञातर्यात्मनि ज्ञातृत्वोपा-धावहकारे नियच्छेत्, मनोव्यापारान्परिखज्याहकारमात्र परिशेषयेत् । तच्च ज्ञान ज्ञातृत्वोपाधिमहकारमात्मनि महति महत्तत्त्वे सर्वव्यापके नियच्छेत् । द्विविधो ह्यहकारो विशेषरूप सामान्यरूपश्चेति । अयमहमेतस्य पुत्र इस्रेव व्यक्तमिमन्यमानो विशेषरूपो व्यष्ट्यहकार । अस्मीत्येतावन्मात्रमभिमन्यमान सामान्यरूप समध्यहकार । स च हिरण्यगर्भो महानात्मेति च सर्वानुस्यूतलादुच्यते । ताभ्यामहकाराभ्या विविक्तो निरुपाधिक शान्तात्मा सर्वान्तरिश्वदेकरसस्तरिसन्महान्तमात्मान समष्टिबुर्दि नियच्छेत् । एव तत्कारणमव्यक्तमपि नियच्छेत् । ततो निरुपाधिकस्ंवपद्रुक्य शुद्ध आत्मा साक्षात्कृतो भवति । शुद्धे हि चिदेकरसे प्रत्यगात्मनि जडशक्तिरूपमनिर्वाच्यमव्यक्त प्रकृतिरूपाधि । सा च प्रथम सामान्याहकारूप महत्तत्व नाम भूला व्यक्तीभवति । ततो बहिर्विशेषाहकाररूपेण ततो बहिर्मनोरूपेण ततो बहिर्वागादीन्द्रयरूपेण । तदेतच्छत्याभि-हित 'इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेभ्य परं मन । मनसस्त परा बुद्धिबुद्धिरात्मा महान्पर ॥ महत परमव्यक्तमव्यक्तात्प्ररूष पर । पुरुषाच परं किंचित्सा काष्ट्रा सा परा गति ॥' इति । तत्र गवादिष्विव वाङ्रिरोध प्रथमा भूमि । बालमुन्धादिष्विव निर्मनस्त्र द्वितीया । तन्द्यामिवाहकारराहित्य तृतीया । सुषुप्ताविव महत्तत्त्वराहित्य चतुर्था । तदेतद्भमिचतुष्टयमपेक्ष्य शनै शनैरुपरमेदित्युक्तम् । यद्यपि महत्तत्त्वशान्तात्मनोर्मध्ये महत्तत्त्वोपादानमव्याकृताख्य तत्त्व श्रुखोदाहारि, तथापि तत्र महत्तत्त्वस्य नियमन नाभ्यधायि । सुषुप्तानिव [ जीवस्वरूपस्य 'सता सोम्य तदा सपन्नो भवति' इति श्रुते ] स्वरूपलयप्रस-**क्षात् । तस्य च कर्मक्षये सति पुरुषप्रयक्षमन्तरेण खतएव सिद्धलात्तत्वदर्शनानुपयोगिलाच 'दर्यते लम्यया बुद्धा सूक्ष्मया** सक्ष्मदर्शिभिः' इति पूर्वमिभधाय सक्ष्मलसिद्धये निरोधसमाधेरभिधानात् । सच तत्त्वदिदक्षोर्दर्शनसाधनलेन दष्टतत्त्वस्य च जीवन्मुक्तिह्रपक्केशक्षयायापेक्षित । नतु शान्तात्मन्यवरुद्धस्य चित्तस्य वृत्तिरहितलेन सुषुप्तिवददर्शनहेतुलामिति चेत् । न । स्वत सिद्धस्य दर्शनस्य निवारियतुमशक्यवात् । तदुक्तम् 'आत्मानात्माकार स्वभावतोऽवस्थित सदा चित्तम् । आत्मेकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टि विद्घीत ॥' यथा घट उत्पद्यमान स्वतो वियतपूर्ण एवोत्पद्यते । जलतण्डलादिपरण ५ माच्योत्कर्षदीपिका ।

धृतिगृहीतया धैर्ययुक्तया बुद्धोपरमेन्मनस उपरतिं सपादयेत् । शनै शनै क्रमेण नतु सहसा । ननूपरतिं प्रापितमि मन पुन ६ श्रीधरीज्याख्या ।

रिति । धृतिर्धारणा तया गृहीतया वशीकृतया बुज्ञात्मसस्यमात्मन्येव सम्यक् स्थित निश्चल मन कृत्वोपरमेत् । तच शनै शनै७ अभिनवगृशाचायव्याच्या ।

मिकावदु से प्रतमुकुत किंचिद्पि विषयाणी लागमहणादिक न चिन्तयेत्। यस्वन्येद्यांस्यात न किंचिद्पि चिन्तयेदिति तन्नास्मभ्य

## यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वद्यां नयेत् ॥ २६ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

तोऽन्यर्तिकचिदस्तीत्येवमात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। एष योगस्य परमो विधिः ॥२५॥ तत्रैवमात्मसंस्थ मनः कर्तु प्रवृत्तो योगी—यतो यतो यसाद्यसान्निमत्ताच्छव्दादेनिश्चरति निर्गच्छति

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

कम्य किमिदमुक्तिमिलाशङ्काह—एष इति । यन्मनसो नैश्रत्यमिति शेषः ॥ २५ ॥ नतु मनस शब्दादिनिमित्तातु-रोधेन रागद्वेषवशादत्यन्तचञ्चळस्यास्थिरस्य तत्र तत्र स्वभावेन प्रवृत्तस्य कृतो नैश्रस्य नैश्चिन्त्य चेति तत्राह— तत्रिति । योगप्रारम्भ सप्तम्यर्थं । एवशब्देन मनसैवेत्यादिरुक्तप्रकारो गृद्धते । स्वाभाविको दोषो मिथ्याज्ञानाधीनो रागादि । शब्दादेर्मनसो नियमन कथमित्याशङ्काह—तत्त्रिमित्तिमिति । याथात्म्यनिरूपण श्चयिष्णुत्वदु ससमित्र ३ नीळकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

दृश्यवासनावासित चित्रपटसदृशमेक मन एवास्ति । तच खयजोतिषा पुरुषेण भाखमान जागद्वत्स्वमेऽिष दृष्टृदृश्योपराग प्रकाशयति । तद्वासनावासितत्वात् । एव सति यदा सर्वार्थताया क्षय एकार्थताया उदयश्च तदा चित्तस्यकाग्रतारूपः परिणामो भवतीति । तदेवमात्मसस्य मन कृत्वेति सप्रज्ञातसमाधिरुक्त । तत्रापि पूर्वाभ्यासवशाचित्तस्य दृष्टृदृश्यो-परागो वासनामयो भातीति तिन्नवारणेनासप्रज्ञातसमाधिमाह—न किंचिद्पि चिन्तयेदिति । व्यातृष्यानव्यय विमागमपि न सरेतिकृत अखण्डकरससविदात्मना सुषुप्तवित्तिष्ठेवित्यर्थ ॥ २५ ॥ शनै शनैरित्येत श्लोक व्याचष्टे— यतो यत इति त्रिभिः । यतो यतो हेतोर्ये य विषय ग्रहीतु मनो निश्चरति बहिर्गच्छिति ततस्ततस्तत्रतत्र दोषदर्शनेन ४ मध्यस्वनीव्याख्या ।

तत्पन्ने घटे पश्चात्परुषप्रयक्षेन भवति । तत्र जलादौ नि सारितेऽपि वियन्नि सारयित् न शक्यते । मुखपिधानेऽप्यन्तर्वियद-वतिष्ठत एव, तथा चित्तसुरपद्यमान चैतन्यपूर्णमेवोत्पद्यते । उत्पन्ने तु तस्मिन्मूषानिषिक्तद्वतताम्रवद्भटदु खादिरूपल भोगहेतु-धर्मोधर्मसहकृतसामग्रीवशाद्भवति । तत्र घटद् खाद्यनात्माकारे विरामप्रस्थयाभ्यासेन निवारितेऽपि निर्निमित्तश्चिदाकारो बारियतः न शक्यते । ततो निरोधसमाधिना निर्वृत्तिकेन चित्तेन संस्कारमात्रशेषतयातिसक्ष्मखेन निरुपाधिकचिदात्ममात्रा-भिमुखलाद्वत्ति विनैव निर्विद्यमात्मातुभूयते । तदेतदाह 'आत्मसस्य मन कृला न किचिदपि चिन्तयेत्' इति । आत्मनि निरुपाधिके प्रतीचि सस्था समाप्तिर्थस्य तदात्मसस्थ सर्वप्रकारवृत्तिश्रूच्य स्वभाविषद्धात्माकारमात्रविषिष्ट मन कृत्वा, धृति-गृहीतया विवेकबुड्या सपाद्यासप्रज्ञातसमाधिस्थ सन् किन्विदपि अनात्मानमात्मान वा न निन्तयेन वृत्या विषयीकुर्यात् । अनात्माकारवृत्तौ हि व्युत्थानमेव स्यात् । आत्माकारउत्तौ च सप्रज्ञात समाधिरित्यसप्रज्ञातसमाविस्थैर्याय कामपि चित्तवृत्ति नोत्पादयेदित्यर्थ ॥ २५ ॥ एव निरोघसमाधि कुर्वन्योगी शब्दादीना चित्तविक्षेपहेतूना मध्ये यतौ यतो यस्मायस्मा-निभित्ताच्छन्दादेविषयाद्रागद्वेषादेश्व चन्नल विक्षेपाभिमुख सन्मनो निश्चरति विक्षिप्त सद्विषयाभिमुखीं प्रमाणविपर्ययवि-करपस्मृतीनामन्यतमामपि समाधिविरोथिनी वृत्तिमृत्पादयति, तथा लयहेतूना निद्राशेषबह्वरानश्रमादीना मध्ये यतो यतो निमित्तादस्थिरं ल्याभिमुख सन्मनो निश्चरति. लीन सत्तमाधिविरोधिनी निद्राख्या वृत्तिमुत्पादयति. ततस्ततो विश्वेप-निमित्ताल्लयनिमित्ताच नियम्यैतन्मनो निर्वृत्तिक कृत्वात्मन्येव स्वप्रकाशपरमानन्दघने वश नयेचिरुन्ध्यात् । यथा न विक्षिप्येत न वा छीयेतेति । एवकारो नात्मगोचरत्न समाधेर्वारयति । एतच विरृत गौडाचार्यपादै 'उपायेन निगृत्नी-याद्विक्षिप्त कामभोगयोः । सुप्रसन्न लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ दु ख सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत् । अज सर्वमनुस्मृत्य जात नैव त प्रयति ॥ लये सबोधयेचित्तं विक्षिप्त शमयेत्पन । सक्षाय विजानीयात्समप्राप्त न चालयेत् ॥ ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

पदार्थान्तरिचन्तनेनोपर्रितं हास्यतीत्याशङ्क्षाहः । आत्मसस्थमात्मैव सर्वं न ततोऽन्यत् किचिदस्तीत्येवमात्मसस्य मन कृत्वा आत्मेतरवस्त्वभावाद्य किंचिदिपि चिन्तयेत्। मनसो नैश्वत्यस्य परमयोगाविधत्वात् ॥ २५॥ नतु मनस शब्दादिनिमित्तानुरोधेन रागद्वेषवशादितचश्रत्रस्यास्थरस्य स्वभावादेव तत्रतत्र विषये प्रवृत्तस्य नैश्वत्य नैश्विन्त्यवा कृत इत्याशङ्क्षाह—यत इति । एव-

रभ्यासक्रमेण नतु सहसा । उपरमस्वरूपमाह । न किंचिदिष चिन्तयेत् । निश्चले मनसि स्वयमेष प्रकाशमानपरमानन्दस्वरूपो भूत्वात्मध्यानादिष न निवर्तेतेत्वर्थ ॥ २५ ॥ एवमिष रजोगुणवशाद्यदि मन प्रचलेत्ति पुन प्रत्याहारेण वशीकुर्योदित्याह— यत हित । स्वभावतश्चञ्चल धार्यमाणमप्यस्थिर मनो य य विषय प्रति निगच्छति ततस्तत प्रत्याहत्यात्म्यन्येव स्थिरं कुर्यात् ॥ २६ ॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या । रिष्यव्याक्या । रिष्यव्याक्या । रिष्यव्याक्या । रिष्यव्याक्या । स्वा व्याव्याक्या । नच विषयव्युपरममात्रभेव प्राप्तिनिरकुच्यते ॥ २५ ॥ यतो यत इति । यतो यतो मनो निवर्तते तिव्रवर्तन

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

स्वभावदोषान्मनश्चञ्चलमत्यर्थं चलमत एवास्थिर ततस्ततस्तसात्तसाच्छन्दादेनियान्नियम्य तत्त-निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेनाभासीकृत्य वैराग्यभावनया चैतन्मन आत्मन्येव वर्धा नयेदात्मवश्यता-

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

त्वाद्याकोचन तेन तन्न तन्न वैराग्यभावनया तत्तदामासीकृत्य ततस्ततो नियम्यैतन्मन इति सबन्ध । मनोवशी-करणेनोपशमे किं स्वादित्वाशङ्काह—एविति । योगाभ्यासो विषयविवेकद्वारा मनोनिप्रहाद्यावृत्ति । प्रशान्तमात्मन्येव ३ नीककण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

ततस्ततो विषयादेतन्मनो नियम्य प्रत्याहृत्य आत्मनि स्वरूपे एव वश नयेत्पर्यवस्थापयेत् । एतेन पूर्वार्धे व्यास्या-४ मध्यद्वनीव्यास्या ।

नाखादयेत्सुख तत्र नि सङ्ग प्रज्ञया भवेत् । निश्चल निश्चरिक्तमेकीकुर्यात्प्रयुव्चत ॥ यदा न लीयते चित्त नच विक्षिप्यते पुन । अनिज्ञनमनाभास निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥' इति पश्चभि श्लोकै । उपायेन वश्यमाणेन वैराग्याभ्यासेन कामभोग योर्विक्षित प्रमाणविपर्ययविकल्पस्यतीनामन्यतमयापि रृत्या परिणत मनो निरृह्णीयान्निरुन्ध्यात् । आत्मन्येवेखर्थं । काम-भोगयोरिति चिन्समानावस्थाभुज्यमानावस्थाभेदेन द्विवचनम् । तथा ठीयतेऽस्मिन्निति रुय सुषुप्त तस्मिनसुप्रसन्नमायास-विजतमि मनो निगृहीयादेव । सुप्रसन्न चेत्कुतो निगृह्यते तन्नाह—यथा कामो विषयगोचरप्रमाणादिवृत्युत्पादनेन समाधिविरोधी, तथा लगोऽपि निद्राख्यवृत्त्यत्पादनेन समाधिविरोधी । सर्वरृत्तिनिरोधो हि समाधि । अत कामा-दिक्रतविक्षेपादिव श्रमादिकृतलयादिप मनो निरोद्धव्यमित्यर्थ । उपायेन निगृह्णीयात्केनेत्युच्यते । सर्व द्वैतमविद्याविज्-मिमतमल्प दु खमेनेखनुम्रख 'यो नै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति । अथ यदल्प तन्मर्खं तद्दु खम्' इति श्रुखर्थ गुरूप-देशादनु पश्चात्पर्यालोच्य कामाश्चिन्त्यमानावस्थान्विषयान्मोगान्भुज्यमानावस्थाश्च विषयाश्चिवर्तयेत् । मनस सकाशा-दिति शेष । कामश्र भोगश्र कामभोग तस्मान्मनो निवर्तयेदिति वा । एव द्वैतस्मरणकाले वैराग्यभावनोपाय इस्पर्थ । दैतिविस्मरण तु परमोपाय इलाह—अज ब्रह्म सर्वं न ततोऽतिरिक्त किंचिदस्तीति शास्त्राचार्योपदेशादनन्तर-मनुस्मृत्य तिह्वपरीत हैतजात न पश्यत्येन । अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पितस्याभावात् । पूर्वोपायापेक्षया वैरुक्षण्यसूचनार्थसूत्रशब्द । एव वैराग्यभावनातत्त्वदर्शनाभ्या विषयेभ्यो निवर्श्यमान चित्त यदि दैनदिनलयाभ्यासवशाल्याभिमुख भवेत्तदा निद्राशेषा जीर्णबह्वशनश्रमाणा लयकारणाना निरोधेन चित्त सम्यक् प्रबोधयेदुत्थानप्रयक्षेन । यदि पुनरेव प्रबोध्यमान दैनदिनप्रबो धाभ्यासवज्ञात्कामभोगयोविक्षिप्त स्यात्तदा वैराग्यभावनया तत्त्वसाक्षात्कारेण च पुन शमयेत् । एव पुन पुनरभ्यस्यतो लयात्सबोधित विषयेभ्यश्च व्यावर्तित, नापि समप्राप्तमन्तरालावस्थ चित्त स्तब्धीभूत, सकषाय रागद्वेषादिप्रबलवासनावशेन स्तब्धीभावाख्येन कषायेण दोषेण युक्त विजानीयात्समाहिताचित्ताहिवेकेन जानीयात । ततश्च नेद समाहितमित्यवगम्य लयविक्षेपाभ्यामिव कषायादिप चित्त निरुम्धात्। ततश्च लयविक्षेपकषायेषु परिहृतेषु परिशेषाचित्तेन सम ब्रह्म प्राप्यते । तच समप्राप्त चित्त कषायलयभ्रान्त्या न चालयेद्विषयाभिमुख न कुर्योत् . कित्र धृतिगृहीतया बुच्चा लयकषायप्राप्तेर्विविच्य तस्यामेव समप्राप्तावतियन्नेन स्थापयेत् । तत्र समाधौ परमञ्जलव्यञ्जकेऽपि सुख नास्वादयेत् । एतावन्त कालमह सुखीति सुखास्वादरूपा वृत्ति न कुर्यात् समाधिभङ्गप्रसङ्गादिति प्रागेव कृतव्याख्यानम् । प्रज्ञया यदुपलभ्यते सुख तद्प्यविद्यापरिक-िरपतं मृषैवेखेव भावनया नि सङ्गो नि स्पृह सर्वेखेख भवेत् । अथवा प्रज्ञया सविकल्पसुखाकारवृत्तिरूपया सह सङ्ग परिखाजेन्नत खरूपस्रवमपि निर्वृत्तिकेन चित्तेन नानुभवेत । खभावप्राप्तस्य तस्य वार्यातुमशक्यवात् । एव सर्वतो निवर्ष निश्चल प्रयत्नवहोन कृतं चित्त खभावचान्न त्याद्विषयाभिमुखतया निश्चरह्यहिर्निर्गच्छत् एकीकुर्यात् । प्रयत्नत निरोधप्रयत्नेन समे ब्रह्मण्येकता नयेत्। समप्राप्त चित्त कीदशमुच्यते—यदा न लीयते नापि स्तन्धीमवति तामसलसाम्येन लयशब्देनैव स्तन्धीभावस्योपलक्षणात् । नच विक्षिप्यते पुन , न शन्दायाकारवृत्तिमनुभवति । नापि सुखमास्वादयति, राजसलसाम्येन स्रुवास्त्रादस्यापि विक्षेपश्चेदनोपलक्षणात् । पूर्व मेदनिर्देशस्त्र पृथकप्रयक्षकरणाय । एव लयकषायाभ्या विक्षेपस्रुखास्त्राद्धार्या च रहितमनिङ्गनमिङ्गन चलन सवातप्रदीपवल्लयाभिमुखरूप तद्रहित निवातप्रदीपकल्पम् । अनाभास न केनिचिद्रिषयाकारे-णाभासत इस्रेतत्। कषायसुबास्वादयोरुभयान्तर्भाव उक्त एव । यदैव दोषचतुष्टयरहित चित्त भवति तदा तिचत ब्रह्म निष्पन्न सम ब्रह्मप्राप्त भवतीत्वर्थं । एतादशक्ष योग श्रत्था प्रतिपादित 'यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । ब्रद्धिश्च न विचेष्ठति तामाह परमा गतिम् ॥ ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥' इति । एतन्मलकमेव च 'योगश्चित्तारत्तिनिरोघ ' इति सूत्रम् । तस्माद्युक्त ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेदिवि ॥ २६ ॥ ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

भात्मसस्यं मन कर्तुं प्रश्तो योगी यतो यतो यसाद्यसाधिमित्ताच्छन्दादिनिं सरित निर्गच्छित सभावदोषान्मनश्वश्रमतएवास्थिरं छयाभिमुख। ततस्ततस्तरात्साच्छन्दादिनिमित्ताधियम्य तत्तच्छन्दादिनिमित्तं क्षयिष्णुलदु ससंमिश्रसाद्यालोचनेन तत्रतत्र वैरा-भ० गी० ४० प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७॥ युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्रुते॥ २८॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

मापाद्येत्। एवं योगाभ्यासबलाद्योगिन आत्मन्येव प्रशाम्यति मनः॥ २६ ॥ प्रशान्तमनसं प्रशान्त मनो यस्य स प्रशान्तमनास्त प्रशान्तमनसं होन योगिनं सुखमुत्तम निरतिशयमुपैत्युपगच्छति । शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्केशरजसमित्यर्थ । ब्रह्मभूतं जीवनमुक्त ब्रह्मैव सर्वमित्येवं निश्चयवन्तं ब्रह्मभूतमकस्मष धर्माधर्मादिवर्जितम् ॥२७॥ युअन्निति । युअन्नेव यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्तराय-

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

प्रकीनिमिति यावत् ॥ २६ ॥ मनस्तद्वस्योरभावे स्वरूपभूतसुखाविभावस्य स्वापादौ प्रसिद्धिं द्योतियतु हिशब्द । मोहादिक्केशमितिवन्धाद्योगिति यथोक्तसुखामिसाशङ्का मनोविलयसुपेत्य परिहरति—शान्तेति । तस्यस्मदादिविल-श्वाप्तिमाशङ्काम् स्वापाद्यस्य स्वाप

तम् ॥ २६ ॥ एवमात्मवशे मनिस किं सादित्याशङ्क याह — प्रशान्तिति । हि यसादेन प्रशान्तुमनस प्रकर्षेणोपर-तचेत्रस योगिनमेकात्रताभूमावुत्तम सुख सप्रज्ञातसमाधिफलभृतसुपैति । मौतिकाना बाह्याना मानोरिथकानामान्त-राणा च विषयाणा त्यागात् शान्तरजस प्रक्षीणमोहादिक्केश ब्रह्मभूत सद्वस्तुरूप अकल्मष धर्माधर्मवर्जितम् । यथोक्त योगमाष्ये 'यस्त्वेकांग्रे चेतिस सद्भृतमर्थे प्रधोतयित कर्मबन्धनानि श्रुथयित निरोधमिमसुखीकरोति क्षिणोति च क्केशान् स सप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते' इति । एतेनात्मसस्य मन कृत्वेति ब्याख्यातम् ॥ २७॥ अस्य फल-माह—युञ्जानिति । एवमनेन प्रकारेण योगी आत्मान मनो युज्जन्समाद्धानः विगतकल्मषो निरस्ताविद्यादिक्केश

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

एवं योगाभ्यासबलादात्मन्येव योगिन प्रशाम्यित मन । ततश्च —प्रशान्त प्रकर्षेण शान्त निर्वृत्तिकत्या निरुद्ध सस्कारमात्रशेष मनो यस्य त प्रशान्तमनसं वृत्तिश्चन्यतया निर्मनस्कम् । निर्मनस्कले हेतुगर्भ विशेषणद्वय शान्तरजसमकल्ममिति । शान्त विश्लेपकं रजो यस्य त विश्लेपश्चन्यम् । तथा न विद्यते कल्मषं लयहेतुस्तमो यस्य तमकल्मष लयश्चन्यम् ।
प्रशान्तरजसमित्यनेनैव तमोगुणोपलक्षणेऽकल्मषं ससारहेतुधर्माधर्मादिविवार्जितमिति वा । ब्रह्मभूत ब्रह्मैव सर्वमिति निश्चयेन सम ब्रह्म प्राप्त जीवन्मुक्तमेन योगिनम् । एवमुक्तेन प्रकारेणेति श्रीधर । उत्तम निरित्रश्य सुखमुपैत्युपगच्छिति । मनस्तदूत्त्योरभावे सधुप्ती खरूपसुखाविभीवप्रसिद्धिं योतयित हिशब्द । तथाच प्राग्व्याख्यात सुखमात्यन्तिक यत्तत्' इत्यत्र
॥ २०॥ उक्त सुखं योगिन स्फुटीकरोति—युङ्खिति । एवं 'मनसैवेन्द्रियप्रामम्' इत्याद्यक्तकमेणात्मान मन सदा
युङ्गन्समादधत् योगी योगेन नित्यसंबन्धी विगतकल्मष विगतमल ससारहेतुधर्माधर्मरित सुखेनानायासेन ईश्वरप्रणिधानात् सर्वान्तरायनिवृत्त्या ब्रह्मसंस्पर्शं सम्यक्तेन विषयास्पर्शेन सह ब्रह्मण स्पर्शस्ताद्वारम्य यस्मित्तद्विषयासस्पर्शेन
५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

भ्यभावनयाऽभावीकृत्यात्मन्येवैतन्मनो वश नयेदात्मवशतामापाद्येत्॥२६॥वश्रीकरणेन मनस उपरमे फलमाह—प्रशान्तमन-सिसि । एव योगाभ्यासवलायोगिन आत्मन्येव मन शाम्यति ततश्च प्रकर्षेण शान्त मनो यस्य तम्। यत शान्तरजस प्रक्षीण्णमोहादिक्केशरजसम् । अतएव ब्रह्मभूत ब्रह्मैव सर्वमिस्येव निश्चयवन्त जीवन्मुक्तमतएवाकल्मष धर्माधर्मादिक्ष्पकल्मषवर्जित योगिनमुक्तमसास्यन्तिकं निरतिशय सुखमुपैत्युपगच्छति ॥२०॥ योगिनमुक्तम सुखमुपैतीत्युक्त तदेव स्फुटयति—युक्जिति ।

६ श्रीधरीब्याख्या ।

पत्रं प्रताहारादिमि पुन पुनर्भनो वशीकुर्वन्त रजोगुणक्षये सति योगसुख प्राप्तोतीत्याह—प्रशान्तमनसमिति । एवमुक्तेन प्रका-रेण श्चान्तं रजो यस्य तस् । अतप्रव प्रशान्त मनो यस्य तमेन निष्करमण ब्रह्मत्व प्राप्त योगिनमुक्तम सुख समाधिसुख स्वयमेकोन पैति प्राप्नोति ॥ २७ ॥ ततश्च कृताथों मनतीत्याह—युक्तकिति । एवमनेन प्रकारेण सर्वदात्मान मनो युक्जन्वशीकुवन्विशेषेण

७ अभिनवगुताचार्यच्याख्या । समसन्तरमेनात्मनि समयेत् ॥ २६ ॥ अन्यथाप्रतिष्ठ श्रितः पुनरिप विवयानवछन्नते । तत्रात्मनि ज्ञान्तचित्त योगिनं कर्मभूत सुक कर्त्

#### १ श्रीमञ्चाकरमाप्यम् ।

## वर्जितः सदात्मानं युअन् विगतकल्मषो विगतपापः सुखेनानायासेन ब्रह्मसंस्पर्शे ब्रह्मणा परेण

३ नीलकण्डब्याख्या (चतुष्री)।

सुखेनानायासेन ब्रह्मसस्पर्शे निर्विशेष ब्रह्मणैन्य त्रिविधोपाधिप्रविलयादश्चते प्रामोति । कीदश ब्रह्मसस्पर्शम् । अत्यन्त ४ मञ्जूसद्दनीन्याक्या ।

ब्रह्मखरूपमिखेतत् अखन्त सर्वानन्तान्परिच्छेदानितकान्त निरितशय सुखमानन्दमश्रुते व्याप्नोति । सर्वतो निर्वृत्तिकेन चित्तेन लयविक्षेपविलक्षणमनुभवति । विक्षेपे वृत्तिसत्त्वात् लये च मनसोऽपि खरूपेणासत्त्वात् सर्ववृत्तिशून्येन स्क्ष्मेण मनसा सुखातुभव समाधावेवेखर्थ । अत्र चानायासेनेखन्तरायनिवृत्तिरुक्ता । ते चान्तराया दर्शिता योगसूत्रेण 'ब्याधि-स्खागसरायप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनाल्रब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि'। चित्तविश्लेपास्तेऽन्तराया चित्त विक्षिपन्ति योगा-दपनयन्तीति । चित्तविक्षेपा योगप्रतिपक्षा । सशयभ्रान्तिदर्शने तावद्वृत्तिरूपतया वृत्तिनिरोधस्य साक्षात्प्रतिपक्षौ । व्याध्याद-यस्तु सप्रवृत्तिसहचरिततया तत्प्रतिपक्षा इत्यर्थ । व्याधिर्घात्ववैषम्यनिमित्तो विकारो ज्वरादि । स्त्यानमकर्नण्यता । गुरुणा शिक्ष्यमाणस्याप्यासनादिकर्मानईतेति यावत् । योग साधनीयो नवेत्यभयकोटिस्पृग्विज्ञान सञ्चयस्तद्वपप्रतिष्ठलेन विपर्ययान्तर्गतोऽपि सन्नुभयकोटिस्पर्शित्वैककोटिस्पर्शित्वरूपावान्तरविशेषविवक्षयात्र विपर्ययोद्भेदेनोक्त । प्रमाद समाधि-साधनानामनुष्ठानसामर्थ्येऽप्यननुष्ठानशीळता । विषयान्तरव्यापृततया योगसाधनेष्वौदासीन्यमिति यावत् । आलस्य सलाम-य्यौदासीन्यप्रच्युतौ कफादिना तमसा च कायचित्तयोर्गुरुखव्याधिलेनाप्रसिद्धमपि योगविषये प्रवृत्तिविरोधि । अविरितिश्रि-त्तस्य विषयविशेषे ऐकान्तिकोऽभिलाष । भ्रान्तिदर्शन योगासाधनेऽपि तत्साधनलबुद्धिस्तया तत्साधनेऽप्यसाधनलबुद्धि । अलब्धभूमिकल समाधिभूमिरेकाप्रतायाश्च अलाभ । क्षिप्तमृढविक्षिप्तरूपलिमिति यावत् । अनवस्थितल लब्धायामिप समाधिभूमौ प्रयत्नशैथिल्याचित्तस्य तत्राप्रतिष्ठितलम् । त एते चित्तविञ्चेपा नव योगमला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इति न्वाभिधीयन्ते । दु खदौर्मनस्याङ्गमेजयलश्वासप्रश्वासविक्षेपसह्भुव । दु ख नित्तस्य राजस परिणामो बाधनालक्षण । नचाध्यात्मिक शारीर मानस च व्याधिवशात्कामादिवशाच भवति । आधिमौतिक व्याघ्रादिजनित, आधिदैविक प्रहपीडादि-जनित द्वेषाख्यविपर्ययहेतुलात्समाधिविरोधि । दौर्मनस्यामिच्छाविघातादि बलवहु खानुभवजनितश्चित्तस्य तामस परिणामवि-शेष क्षोभापरपर्यायस्तन्धीभाव । स तु कषायलाल्लयवत्समाधिविरोधी । अङ्गमेजयलमङ्गकम्पनमासनस्थैर्यविरोधि । प्राणेन बाह्यस्य वायोरन्त प्रवेशन श्वास समाध्यङ्गरेचकविरोधी । प्राणेन कोक्ष्यस्य वायोर्बहिर्नि सारण प्रश्वास समाध्यङ्गपूरकवि-रोधी । समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति विक्षिप्तचित्तस्यैव भवन्तीति विक्षेपसहभूवोऽन्तराया एव । एतेऽभ्यासवैराग्याभ्या निरोद्धव्या । ईश्वरप्रणिधानेन च तीत्रसवेगानामासचे समाधिलाभे प्रस्तुते 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' इति पक्षान्तरसुक्खा प्रणिधेयमी-श्वरं 'क्केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरं', 'तत्र निरतिशय सर्वज्ञवीजम्', 'स पूर्वेषामिप गुरु काळेनानवच्छेदात्' इति त्रिभि सूत्रै प्रतिपाद्य तत्प्रणिधान द्वाभ्यामस्त्रयत् 'तस्य वाचक प्रणव ', 'तज्जपस्तदर्थभावनम्' इति । तत प्रस्यक्चे-तनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । तत प्रणवजपरूपात्तदर्थध्यानरूपाचेश्वरप्रणिधानात्प्रत्यक्चेतनस्य पुरुषस्य प्रकृतिविवेकेनाधि-गम साक्षात्कारो भवति । उक्तानामन्तरायाणामभावोऽपि भवतीखर्थ । अभ्यासवैराग्याभ्यामन्तरायनिवृत्तौ कर्तव्यायाम-भ्यासदाब्बीर्थमाह । तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास तेषामन्तरायाणा प्रतिषेधार्थमेकस्मिन्कस्मिश्विद्भिमते तत्त्वेऽभ्यासश्चेतस पुन पुनर्निवेशन कार्यम् । तथा 'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा भावनातश्चित्तप्रसादनम्' । मैत्री सौहार्दम् । करुणा कृपा । सुदिता हर्षे । उपेक्षा औदासीन्यम् । सुखादिशब्दैस्तद्धन्त प्रतिपाद्यन्ते । सर्वप्राणिषु सुखर्सभोगा-पनेषु साध्वेतन्मम मित्राणा सुखिलमिति मैत्री भावयेत्रलीर्घ्याम् । दु खितेषु कथ तु नामेषा दु खनिवृत्ति स्यादिति कृपा-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

एव यथोक्तेन क्रमेणात्मानमन्त करण सदा दीर्घकालमाद्रनैरन्तर्याभ्या च युक्षन् आत्मिनि स्थिर कुर्वन् । योगान्तरायवर्षित इति भाष्यम्। योगान्तरायश्व योगसूत्रप्रदर्शिता 'व्याधिस्त्यानसभयप्रमादालस्यावरतिश्रान्तिदर्शनालन्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त-विश्लेपात्तेऽन्तराया दु खदौर्मनस्याक्षमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विश्लेपसद्दभुव 'इति।एते रजस्तमोवशात्प्रवर्तमानाश्चित्तस्य विश्लेपा भवन्ति। तैरेकाश्रताविरोधिभिश्चित्त विश्लिप्यत इत्यर्थ । तत्र व्याधिर्घातुवैषम्यनिमित्तो ज्वरादि । स्त्यानमकर्मण्यता । सश्यश्वित्तस्योभय्-कोव्यालम्बनम् । विज्ञान योग साध्यो नवेति । प्रमादोऽजुत्थानशीलता । समाधिसाधने औदासीन्य आलस्यम् । कायचित्तयोगुंदत्व ग्रोगविषये श्रीत्यभावदेतु । अविरतिश्वित्तत्य विषयसप्रयोगात्मागर्थ । श्रान्तिदर्शन ग्रुक्तिकाया रजतवद्विपर्ययज्ञानम् । ल्ल्बम्सूमि-

६ श्रीघरीव्याख्या ।

सर्वात्मना गत करमध यस स योगी सुखेनानायासेन ब्रह्मणः सस्पशें।ऽविद्यानिवर्तक साक्षात्कारस्तदेवात्मन्त सर्वोत्तम सुखमश्रुते । ७ अभिनवगुराचार्यम्याख्या ।

अतुसुरैति ॥ २७ ॥ अनेनैव क्रमेण योगिना सुखेन अग्रावाशिः नतु कष्टयोगादिनेति तात्पर्यम् ॥ ३८ ॥ सर्वेति सर्वेतु अतेन्तात्मान

## सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

१ श्रीमच्छाकर माध्यम

संस्पर्शो यस्य तद्रह्मसंस्पर्शे सुखमत्यन्तमन्तमतीत्य वर्तत इत्यत्यन्तमुत्कृष्टं निरतिशयमश्चते व्यामोति ॥ २८॥ इदानीं योगस्य यत्फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं सर्वसंसारविच्छेदकारणं तत्प्रदर्शते—सर्वेति ।

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

त्मान युञ्जिति सबन्धः । पापपद्मुपछक्षण पुण्यसापि । सस्पर्शसादात्म्यमैकरस्यम् । उत्कर्षो विषयासंस्पर्श ॥ २८॥ योगमनुतिष्ठतो ब्रह्मभूतस्य सर्वानर्थनिवृत्तिनिरितशयसुखप्राप्तिछक्षणो द्विविधो मोक्षो हेनुना केन स्यादिति शङ्कमान प्रस्याह—इदानीिसिति । स्वमात्मानमीक्षत इति सबन्ध । सर्वभूतान्यपि तद्विशेषणत्वेन पश्यित सेन ग्रुद्धवस्तु-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

अन्तो द्रष्टृदृश्यभावेन परिच्छेद्रस्तमितकान्त निर्विशेष सुख परमानन्दैकरूपम् । एतेन न किंचिद्पि चिन्तयेदिति चतुर्थपादो व्याख्यातः ॥ २८ ॥ द्विविधसापि योगस्य फलमाह्—सर्वेति । 'सोपाधिर्निरुपाधिश्च द्वेघा ब्रह्मविदु च्यते । सोपाधिकः सात्सर्वातमा निरुपाख्योऽनुपाधिकः ॥' इति वार्तिकोक्तरीत्या सप्रज्ञाते आत्मनः सार्वातम्यमनुम्भवन्योगी सर्वेषु भूतेषूपादानतया स्थितमात्मानमीक्षते पश्यति । तथा असप्रज्ञाते सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बप्र्यन्तान्यात्मन्येकता गतानि रज्ज्वामिवाध्यस्तर्सप्रवृण्डघारादीनि तद्वत्पश्यति । योगयुक्तात्मा योगेन समाहितचित्तः । अस्यव ब्युत्थानावस्थामाह—सर्वेत्रेति । सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु भूतेषु सम निर्विशेष ब्रह्मात्मैकत्व-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

मेव भावयेत् नोपेक्षा न वा हर्षम् । पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदनेन हर्षं कुर्याच तु द्वेष न चोपेक्षाम् । अपुण्यवत्सु चौदासीन्यमेव भावयेचानुमोदन न वा द्वेषम् । एवमस्य भावयत् ग्रुक्को धर्म उपजायते । ततश्च विगतरागद्वेषादिमल चित्त प्रसन्न सदेका- अतायोग्य भवति । मैत्र्यादिचतुष्ट्य चोपलक्षणम् । अभय सत्त्वसग्चद्विरित्यादीनाममानित्वमदिम्भलमित्यादीना च धर्माणा सर्वेषामेतेषा ग्रुभवासनारूपलेन मलिनवासनानिवर्तकलात् रागद्वेषौ महाशत्रू सर्वपुरुषार्थप्रतिबन्धकौ महता प्रयत्नेन परिहर्तव्यावित्यतत्स्त्रार्थं । एवमन्येऽपि प्राणायामादय उपायाश्चित्तप्रसादनाय दिशता । तदेतचित्तप्रसादन भगवदतु- प्रहेण यस्य जात त प्रलेवैतद्वचन सुखेनेति । अन्यथा मन प्रश्नमानुपपत्ते ॥ २८॥ तदेव निरोधसमाधिना लपदलक्ष्ये तत्पदलक्ष्ये च ग्रुद्धे साक्षात्कृते तदैक्यगोचरा तत्त्वमसीतिवेदान्तवाक्यजन्या निर्विकल्पकसाक्षात्कारक्षप वृत्तिर्वद्यानिवानिकार्यानिवान जायते । ततश्च कृत्काऽविद्यातत्कार्यनिवृत्त्या ब्रह्मसुखमत्यन्तमश्चत हत्युपपादयति त्रिभि श्लोकै । तत्र प्रथमं लपदलक्ष्योपस्थितिमाह—सर्वेषु भूतेषु स्थावरजङ्गमेषु शरीरेषु भोक्तृतया स्थितमेकमेव नित्य विभुमात्मान प्रसक्चेतन

#### ५ माप्योत्कर्वदीविका।

कल कुतिश्विचिमित्तात्समाधिभूमेरलाम । अनवस्थितंल लब्धावस्थायामि समाधिभूमौ नित्तस्य तत्राप्रतिष्ठा। एते समाधिरेकाप्रताया यथायोग प्रतिपक्षलादन्तराया इत्युच्यन्ते । चित्तिक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायानप्रतिपादिषतुमाह । कुतिश्विक्षिमत्तादुत्पचेषु विक्षेपेषु एते दु खादय प्रवर्तन्ते तत्र दु ख चित्तस्य रागज परिणामो बाधनालक्षण । यद्वाधात्प्राणिनस्तदपधाताय प्रवर्तन्ते । दौर्मनस्य
बाह्याभ्यन्तरे करणैर्मनसो दौर्थ्यम् । अङ्गमेजयल सर्वाञ्चीणो वेपशु आसनस्यैर्यस्य बाधक । प्राणो यद्वाह्यवायुमाचामित स श्वास
यत्कौष्ठ्य वायु नि श्वसिति स प्रश्वास इति योगस्त्रार्थं । विगतकल्मष पापादिरिहत सुखेनानायासेनालन्त निरितशय सुख ब्रह्मसस्पर्शं ब्रह्मणा परमात्मना सम्यक् स्पर्शो यस्य तत् । ब्रह्माभिच सुखमश्चते व्याप्नोति ॥ २८ ॥ इदानीं सर्वससारिवच्छेदकारण
ब्रह्मात्मैकलदर्शन योगस्य यत्फल तद्दर्शयति । सर्वभूतस्य सर्वेषु ब्रह्मादिस्यानरान्तेषु स्थातमान सर्वभूतानि चात्मिन एकता गतावि
योगसुकात्मा समाहितान्त करण ईक्षते पर्यति । सर्वेभूतस्य सर्वेषु ब्रह्मादिस्थानरान्तेषु गुणह्मपसकारवस्तुविक्रियारिहत सम निर्विशेषब्रह्मात्मैक्यविषय दर्शन यस्य स सर्वत्र समदर्शन । एतेनानेन श्लोकेन लपदोपस्थितेद्वित्तीयेन तत्पदोपस्थितेरत्तियेनालण्डार्थोपस्थितेवर्णनं प्रत्युक्तम् । अल्लण्डार्थसाक्षात्कारं विना तस्याद्दं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यतितिफलानुपपत्ते । येदिप अथ यो योगयुक्तात्मा यो वा सर्वत्र समदर्शन स आत्मानमीक्षते इति योगिसमदर्शिनावात्मक्षणाधिकारिणानुक्तौ । यथाहि चित्तदृत्तिनिरोध

६ श्रीघरीव्याक्या ।

जीवन्मुक्तो मनतीत्वर्थः ॥ २८ ॥ महासाक्षात्कारमेव दर्शयति सर्वभूतस्थमिति । योगेनाम्यस्यमानेन युक्तात्मा समाहितन्तिः

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

बाहकतयातुप्रविशन्त भावयेत् । आस्मनि च ब्राह्मताज्ञानद्वारेण सर्वाणि मूतान्येकीकुर्यात् । अतम्र समदर्शनत्वं जायते योगश्चेति सह्येपार्थः ।

#### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

सर्वभूतस्यं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वमारमानं सर्वभूतानि चात्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्वपर्यन्तानि च सर्वभू-तान्यात्मन्येकतां गतानीक्षते पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्त करणः सर्वेत्र समदर्शनः सर्वेषु

२ आनन्द्रगिरिष्याख्या ।

ज्ञानमिति नाविद्यानिवृत्तिरित्याशङ्क्याह—सर्वभूतानीति । उक्ते दर्शने चित्तसमाधानमुपाय दर्शयति—योगेति । ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्धरी)।

विषयं दर्शन यस स सर्वत्र समदर्शन । तथाच श्रुतयः 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥', 'सर्वसात्मा भवति', 'ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्ममे कितवा उत', 'इद सर्वे यदयमात्मा' इत्याद्य एतमर्थे प्रतिपादयन्ति । यत्तु यो योगयुक्तात्मा यो वा सर्वत्र समदर्शनः स आत्मानमीक्षत इति योगि-

४ मधुसूद्नीव्याक्या ।
साक्षिणं परमार्थसत्यमानन्द्घन साक्ष्येभ्योऽन्द्रतज्ञङपरिच्छिन्नदु खरूपेभ्यो विवेकेनेक्षते साक्षात्करोति । तस्मिश्रात्मिन साक्षिणि सर्वाणि भूतानि साक्ष्यण्याध्यासिकेन सबन्धेन भोग्यतया कित्पतानि साक्षिसाक्ष्ययो सबन्धान्तरानुपपतिर्मिथ्याभूतानि परिच्छिन्नानि जडानि दु खात्मकानि साक्षिणो विवेकेनेक्षते । क । योगयुक्तात्मा योगेन निर्विचारवैशारयरूपेण युक्त प्रसाद प्राप्त
आत्मान्त करण यस्य स तथा । तथाच प्रागेवोक्त 'निर्विचारवैशारयेऽध्यात्मप्रसाद ', 'ऋतभरा तत्र प्रज्ञा', 'श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलात्' इति । तथाच शब्दानुमानागोचरयथार्थविशेषवस्तुगोचरयोगजप्रस्रक्षेण ऋतभरसञ्चेन युगपत्स्क्ष्म

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

साक्षिसाक्षात्कारहेतु , तथा जडविवेकेन सर्वानुस्यृतचैतन्यपृथकरणमपि नावश्य योग एवापेक्षित । अतएवाह वसिष्ठ -'द्रौ कमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञान च राघव । योगो वृत्तिनिरोघो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्य कस्यचियोग कस्यचित्तत्त्वनिश्चय । प्रकारी द्वी ततो देवो जगाद परम बिव ॥' इति । तत्र प्रथमोपाय प्रपन्नपरमार्थवादिनो हैरण्यगर्भादय प्रपेदिरे तेषा परमार्थस्य वित्तस्यादर्शने तिरोधानातिरिक्तोपायासभवात्। श्रीमच्छकरभगवत्पुज्यपादमतोपजीविनस्लौपनिषदा प्रपश्चानृतलवादिन द्वितीय-मेवोपायसुपेयु । तेषा ह्यिष्ठानज्ञानदाव्यें सित तत्र कल्पितस्य वाधितस्य चित्तस्य तदृश्यस्य चादर्शनमनायासेनैवोपपद्यते । अतएव भगवत्पूज्यपादा कुत्रापि ब्रह्मविदा योगापेक्षा न व्युत्पादयावभूतु । अतएव चौपनिषदा परमहसा श्रौते वेदान्तवाक्यविचारे एव गुरुमुपराख प्रवर्तन्ते ब्रह्मसाक्षात्काराय नतु योगे विचारणैव चित्तदोषनिराकरणेन तस्यान्यथासिद्धलादिति तदप्युपेक्यम् । 'आत्मा वा अरे द्रष्ट्य श्रोतच्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य 'इतिश्रुत्याधिकारिविशेषणीभूतसाधनचतुष्टयान्तर्गतशमाद्युपेतसमाहितलोत्तरमावि-ब्रह्मजिज्ञासायाम् 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति सूत्रस्थाथशब्देन सुन्तितलाच । योगसिख्यत्तर ब्रह्मदर्शनार्थं अवणादेरावर्यकलेन तथैव श्रवणादाविधकारसिद्धार्थं चित्तशोधककर्मयोगवत्तित्रिरोधकध्यानयोगस्याप्यावदयकलेन च अथेलादेरसगतलात्। यत्रतु श्रवणादिक विनैव तत्त्वसाक्षात्कारो दृश्यते, यत्र चास्मिजन्मिन ध्यानयोगाद्यभ्यास विनैव श्रवणादिना स दृश्यते तत्र जन्मान्तरीय श्रवणादिक योगाग्रभ्यासश्च कल्प्य । यदिप अतएवाह वसिष्ठ इत्यादि तदिप प्रकृतासगतमेव साक्षिणि कल्पित साक्ष्यमनृतलाम्नास्त्येव साक्ष्येव हु परमार्थसल् केवलो विद्यत इति विचारात्मकस्य सम्यगवेक्षणस्य चित्तैकात्रता विनानुपपत्ते साधनचतुष्टयसपन्नस्यैव ब्रह्मविचारे-ऽधिकार इति जिज्ञासासूत्रे निर्णातलात् । वासिष्ठवचन तु न साक्षिसाक्षात्कारे हेतुद्दयप्रतिपादनपर किंतु चित्तनाशे चित्तैकाम्रतोत्तरं क्रमद्भयकथनपरम् 'योगो वृत्तिनिरोघो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम्' इत्यनेन वृत्तिनिरोधरूपेण समाधिना चित्त नाशनीयमथवा सम्यग्ज्ञा-नेनेत्युक्तालात् । एतेन 'तमेव विदिलातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतिविरुद्धमिद वासिष्ठोक्तामिति शङ्कापि निरस्ता । श्रुत्या मोक्ष प्रति साधनान्तरनिषेधोके जीनोपाधिभूत चित्त चेल च विषयजातमात्मनि कल्पितलाद् नृतमिति विचारा-स्मकसम्यगवेक्षणेन वृत्तिनिरोधेन वा चित्तनारो विषयतिश्चते निवृत्ते सित परात्मामेदज्ञानस्य मोक्ष प्रखनन्यसाधनस्योत्पत्त्या मोक्ष इखिरोधात्। यदि तु योगस्य मोक्षसाधनल खातक्रयेण विष्ठाभित्रेत स्यात्ति तत्त्वज्ञानहीनसमाधिनिन्दापर तत्रतत्र विषठ्ठोक्तमन-र्थक स्यात् । यद्वा जीवन्मुक्तिसुखिसिद्धार्थं वासनाक्षये मनोनाशे च सपादनीये उपायद्वयकथनपर विषष्ठवाक्य 'श्रीराम उवाच-सम्याज्ञानविलासेन वासनाविलयोदये । जीवन्मुक्तिपदे ब्रह्मजून विश्रान्तवानहम् ॥ प्राणस्पन्दिनरोधेन वासनाविलयोदये । जीव-न्मुक्तिपदे ब्रह्मन्वद् विश्रम्यते कथम् ॥ सुलमलाददु खलात्कतर शोभनोऽनयो । येनावगतमात्रेण भूय क्षोभो न बाधते ॥' इति रामचन्द्रप्रश्नातुसरणस्यावस्यकलात्। यदप्यतएव भगवत्पूज्यपादा इत्यादि, तत्रापि किं तत्त्वज्ञानोत्तरं योगापेक्षा न व्युत्पाद्याव-भूबु उत ज्ञानसाधनलेन। नायः। तथा जडविवेकेनेत्युपक्रमानजुरोधात्। न द्वितीय । तस्मात्किमपि वक्तव्य यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञान सोपदिश्यत इति। उच्यते — निसानिसवसुविवेक , इहामुत्रार्थभोगविराग , शमदमादिसाधनसपत् , मुमुक्षुल चेति। तेषु हि सत्सु प्रागिप धर्मजिज्ञासाया ऊर्ष्ट्रं च शक्यते बद्धा जिज्ञासितु ज्ञातु च न विपर्यये इति जिज्ञासास्त्रे 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्च समा-

३ श्रीचरीज्याच्या । सर्वेत्र समं ब्रह्मीव पश्यतीति समदर्शनः । स्वमात्मानमविद्याकृतदेहादिपरिच्छेदशून्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेष्ववृत्थितं पश्यति ।

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

अध्यायः ६

## ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेष विकियारहितं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञान यस

२ आन दगिरिव्याख्या ।

विषमेषूपाधिषु तद्नुरोधाद्विषममेव दर्शन तदुपद्शितदर्शनप्रतिबन्धक प्रत्युद्खति—सर्वेत्रे ति ॥ २९ ॥ उक्तस्यैकत्व-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

समदर्शिनावात्मेक्षणाधिकारिणावुक्तौ । यथाहि चित्तवृत्तिनिरोध साक्षिसाक्षात्कारहेतुस्तथा जडविवेकेन सर्वानुस्यूतचैत-न्यपृथक्करणमपि नावश्य योग एवापेक्षित इति । तन्न । 'समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मान पश्यति', 'ततस्तु त पश्यति प्निष्कल ध्यायमानः इत्यादिश्रुतिभिः समाधिध्यानापरपर्याययोगसैवात्मदर्शनहेतुत्वप्रतिपादनात् । 'तत्कारण सास्य-४ मधुसद्नीब्याख्या ।

व्यवहित विप्रकृष्ट च सर्वं तुल्यमेव पर्यतीति सर्वत्र सम दर्शन यस्मेति सर्वत्र समदर्शन सन्नात्मानमनात्मान च योगयु-क्तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम् ।'अथवा यो योगयुक्तात्मा यो वा सर्वत्र समदर्शन स आत्मानमीक्षत इति योगिसमद-र्शिनावात्मेक्षणाधिकारिणावुक्तौ । यथा हि चित्तवृत्तिनिरोध साक्षिसाक्षात्कारहेतुस्तथा जडविवेकेन सर्वानुस्यृतचैतन्यपृथक-रणमपि नावर्य योग एवापेक्षित । अतएवाह विषष्ठ 'द्वी कमी चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव । योगो वृत्तिनिरोवो हि ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

हितो भूलात्मन्यवात्मान परयेत्' इति श्रुत्युक्तरामादिपञ्चकस्य 'श्रद्धावित्तो भूला' इति श्रुत्यन्तरोक्तश्रद्धासहितस्य भाष्यकारैरुक्तलात्। नहि योगाभ्यास विना शमादय सि॰यन्ति । तद्वुक्त 'तत्कारण साख्ययोगाभिपच ज्ञाला देव मुच्यते सर्वपाशै 'इति । तेषा प्रकृताना कामाना कारण साख्ययोगाभ्या विवेकध्यानाभ्यामभिपन्न प्रत्यक्तया प्राप्त देव ज्ञाला सर्वपाशैरविद्यादिभिर्मुच्यत इत्यर्थ । तथाच श्वेताश्वतरोपनिषदपि ध्यानयोगस्य तत्त्वज्ञानकारणता प्रतिपादयति 'त्रिरुन्नत स्थाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सनिवेश्य। ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्स्रोतासि सर्वाणि भयावहानि । प्राणानप्रपीब्येह सुयुक्तचेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूसीत । दुष्टाश्वयुक्तमिब वाहमेन विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त ॥ समे शुचौ शर्कराविद्वालुकाभिर्विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभि । मनोतुकूछे नृतु चक्षु पीडमे गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥ नीहारधूमार्कानिळानळाना खद्योतिवद्युत्स्फटिकशशीनाम् । एतानि रूपाणि पुर सराणि ब्रह्मण्य-भिव्यक्तिकराणि योगे ॥ पृथ्व्याप्यतेजोनिलखे समुत्यिते पश्चात्मके योगगुणे प्रमृते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य पश्चा-मिमय शरीरम् ॥ लघुलमारोग्यमलोळुपल वर्णप्रसाद खरसौष्ठव च । गन्ध छुभो मूत्रपुरीषमल्प योगप्रमृत्ति प्रथमा वदन्ति ॥ यथैव बिम्ब मृदयोपलिप्त तेजोमय भ्राजते तत्सुधान्तम् । तदात्मतत्त्व प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थो भवते वीतशोक ॥ यदात्मतत्त्वे-न तु ब्रह्मतत्त्व रीपोपमेनेह युक्त अपस्येत्। अर्जं ध्रुव सर्वतत्त्वैर्विशुद्ध ज्ञाला देव सुच्यते सर्वपाशै ॥ एषो हि देव अदिशोज सर्वा पूर्वो हि जात स उ गर्भे अन्त. । स एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख ॥ यो देवोऽप्रौ योऽप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नम 'इति । त्रिरुवतमिस्त्रत्र त्रीणि उरोधीवाश्चिरासि उन्नतानि यस्मिञ्शरीरे तत्रयुचतम्। त्रिरुचतमिति तु च्छान्दसम्। ब्रह्मोडुपेन तारष्ठवेन स्रोतासि सुरनरतिर्यवस्थावरादिमेदभिचानि ससारस्रोतासि अनेनो-पायससारदुः खमहोदधि प्रतरेदिति योग्याधिकारिण श्रुतिरनुशास्ति । नीहारादिसदृशान्येतानि योगिनोऽनुभवसिद्धानि । एतानि बुद्धे रूपाणि योगे कियमाणे ब्रह्माण्यभिव्यक्तिकराणि ब्रह्माभिव्यक्तिद्योतकानि पुर सराणि पूर्वरूपाणि लिङ्गानि क्रमेणाविर्भवन्ति । अथवा ब्रह्मणि ब्रह्मविषययोगे चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणे अभिव्यक्तिकराणि योतकानि । ब्रह्मविषयचित्तवृत्तिनिरोधलक्षणयोगस्याभिव्यक्ति कराणीतियानत् । भूतजयप्रकार भूतजयकारण चाह । पृथिवीं तन्मण्डल निवृत्त्याख्य तच्छक्तीश्व साक्षात्कारेणोपास्य वेनोपासनेन तद्वशीकरणे सति अनन्तरमाप्यं तन्मण्डल प्रतिष्ठाख्यं तच्छिक्तं चाहलेनाप्सु भावयिला तेन तद्वशीकरणे सति अनन्तरं तेजो-भूत तन्मण्डल विद्याख्य तच्छाक्तें चाहतया चिन्तयिला तेन तद्वशीकरण कृत्वा एव पृथिव्यामप्सु तेजिस वायौ खे च कमेण समुत्यि-ते भ्यानेन तत्तत्प्रयुक्तकार्ययोग्यतया वशीकृते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते पृथिव्यादितन्मण्डलतच्छक्तीना उत्तरोत्तरत्रयेण पूर्वपूर्वत्रग वेष्टित बुद्धौ तत्सर्वं खामेदेन चिन्तयिला तेनोपासनेन पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते भूतपश्चकस्य यथेष्ट्विनियोज्यलयोग्यतालक्षणे गुणे तस्य योगिन प्रवृत्तिनिष्पादितस्य योगिनो योगो ध्यान तदेवामियोगाभिस्तेन ध्यानेन वशीकुर पश्चभूतात्मक शरीर प्राप्तस्य तदस्मी-त्यिममातुरुक्तफल सिध्यति यथैव बिम्बमादर्शादि मृदयोपलिप्त मृदया मृजया ग्रुद्धिसाधनेन भस्मादिनोपलिप्तम् । जकारस्य दकार । तेजोसय पूर्वमेन प्रचुरतेजस्कं सुधान्त भस्माद्युपलेपनेन भस्मादिमलेन ह्युपलिप्तेन सहापाकृतपूर्वमल तर्ह्पणादि भ्राजते दीप्यते तद्वत् सएव प्रस्यक् जनास्तिष्ठति अनन्तसमष्टिव्यष्ट्यात्मककार्यकरणोपाधिषु एषु प्रस्यगन्तरलेन जना इति शब्दाभिलाप्यो भूखा सएव परमात्मा तिष्ठतीति कठिनश्रतीनामर्थे । एतदादिश्रतीना 'योगी युजीत सततमात्मान रहसि स्थित ' इसाया गीतास्यृतयः। अतएव तासा स्मृतीना मूलभूता एतदाद्या श्रुतय एव यथायोगमुदाहार्या । न योगस्मृतय । गीतास्मृतीना वेदमूलकलात् । तथाव साख्यस्यतीना योगस्यतीना तर्कस्यतीना च वेदाविरोधिनीनामेव प्रामाण्य नेतरासाम् । तथाच प्रमाणलक्षणस्य पारमर्षं सूत्रम्

<sup>🤋</sup> जैमिनीयम् ।

#### ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुधरी )।

योगाभिपन्न विद्यामेता योगविधि च कृत्स्नम्' इति लिङ्गाच ज्ञानयोगयो समुच्चयावगमात् । नच श्रोत यौक्तिक-विवेकमात्राज्ञडाजडयोर्देहात्मनो पृथक्करण समवति । सोपाधिकस्य श्रमस्रोपाधिनिवृत्तिमन्तरेण निवृत्त्यसभवात् । आदर्शाद्यनिवृत्त्वाविष प्रतिबिम्बादिश्रमनिवृत्त्यापत्ते । अत्र वाधिष्ठानज्ञानदार्ट्यं सित तत्र कल्पितस्य चित्तस्य तद्दृ-रथस्य चादर्शनमनायासेनैवोपपद्यत इति निरस्तम् । योग विनाधिष्ठानज्ञानसेवासभवात् । यदाह दक्ष 'स्वसवेद्य हि तद्भ कुमारी स्त्रीसुख यथा । अयोगी नैव जानाति जात्यन्वो हि यथा घटम् ॥' इति । यत्तृक्त मगवत्पृत्यपादै 'श्रह्मविद कुत्रापि योगापेक्षा न व्युत्पाद्यावभूदु ' इति, तत् 'अथातो त्रक्षजिज्ञासा' इत्यत्राथशब्दस्चितमुमुश्चविशे-पणीभूतसाधनचतुष्टयान्तर्गत शमाद्युपेयसमाधिमदङ्गोक्तमिति न दोष । द्वो कमाविति वसिष्ठवाक्यतात्पर्यं तु परस्प-रनिरपेक्षमार्गद्वयोपगमे 'नान्य पन्था' इति श्रुतिबाधापत्त्या प्रतिपत्तिकमभेदमात्रपरत्या प्रागेव वाणितमिति दिक् । किच योगप्रकारेण योगानपेक्षमार्गान्तरप्रतिपादनमसगतम् । नच तत्स्चकोऽत्र कश्चिच्छन्दो वर्तते । समवति वा

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

ज्ञान सम्यगवेक्षणम् ॥ असाध्य कस्यचियोग कस्यचित्तत्त्वनिश्चय । प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परम जिव ॥' इति । चित्तनाशस्य साक्षिण सकाशात्तदुपाधिभूतचित्तस्य पृथक्षरणात्तददर्शनस्य । तस्योपायद्वय एकोऽसप्रज्ञातसमाधि । सप्रज्ञातसमाधौ हि आत्मैकाकाररृत्तिप्रवाहयुक्तमन्त करणसत्त्व साक्षिणातुभूयते, निरुद्धसर्वरृत्तिक तूपशान्तलाञ्चातुभूयत इति विशेष । द्वितीयस्तु साक्षिण कित्यत साक्ष्यमत्तलाञ्चास्त्येव । साक्ष्येव तु परमार्थस्य केवलो विद्यत इति विश्वार । तत्र प्रथमसुपाय प्रपञ्चपरमार्थतावादिनो हैरण्यगर्भाद्य प्रपेदिरे । तेषा परमार्थस्य चित्तस्यादशनेन साक्षिदर्शने निरोधातिरिक्तोपायासभवात् । श्रीमच्छङ्करुभगवत्प्ज्यपादमतोपजीविनस्लौपनिषदा प्रपञ्चात्तलवादिनो द्वितीयमेवोपायसुपेयु । तेषा द्यिविष्ठानज्ञानदाद्व्यें सित तत्र कित्पतस्य बाधितस्य चित्तस्य चादर्शनमनायासेनैवोपपद्यते । अतएव भगवत्प्ज्यपादा क्रित्रापि ब्रह्मविदा योगापेक्षा न व्युत्पाद्यावभ्रवु । अतएव चौपनिषदा परमहसा श्रौते वेदान्तवाक्यविचार एव गुरुमुपस्त्य ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

'विरोधे लनपेक्ष स्यादसति हानुमानम्' इति । 'औदुम्बरी स्पृष्ट्रोद्वायेत्' इति प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धा सा सर्वा वेष्टयितव्येति स्मृतिर्मान न विति सशये मूळश्रुखनुमानान्मानमिति प्राप्ते राद्धान्त इत्रश्रुतिविरोधे श्रुतिप्रामाण्यमनपेक्षमपेक्षाश्रून्य हेयामिति यावत् । हि यतोऽ-सतिविरोधे श्रुखनुमान भवति । अत्रतु विरोधे सति श्रुखनुमानायोगानमूलाभावात्सर्ववेष्टनस्मृतिरप्रमाणामेखर्थं । एवच शमादिप्र-र्जिपादकश्रुते श्वेताश्वतरोपनिषदोऽनुरोविन्यो योगस्मृतय प्रमाणम् । तथा 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-तव्य ', 'ततत्तु त परयति निष्कल ध्यायमान ' इत्यादिश्रत्युपबृहणरूपा ससाधनसमाविनिरूपणपराश्च स्मृतय । नास्तिकमतिमवा-स्तिकमताना सर्वाशस्यागायोगात् । तथाच 'एतेन योग प्रत्युक्त ' इतिसूत्रस्थ भाष्य एतेन साख्यस्मृतिप्रसाख्यानेन योगस्य स्मृति-रिप प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्सतिदिशति । तत्रापि स्मृतिविरोधेन प्रधान स्वतन्द्रमेव कारण । महदादीनि च कार्याण्यलोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवसति समान न्याय्यलात् । पूर्वेणैव एतद्भत िमर्थ पुनरतिदिश्यते । अस्ति तत्रा+यविकाशङ्का, सम्ययदर्शनाभ्यु-पायो हि वेदे विहित 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिश्यासितव्य 'इति। 'त्रिरन्नत स्थाप्य सम शरीरम्' इत्यादिना अपनादिकलपनापुर • मर बहुप्रपन्न योगविधान श्वेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते । लिद्वानि च वैदिकानि योगविपयाणि सहस्रश उपलभ्यन्ते 'ता योगमिति म-न्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणा' इति, 'विद्यामेता योगविधि च कृत्स्नम्' इति चैवमादीनि । योगशास्त्रेऽपि 'अथ तत्त्वदर्शनोपायो योग ' इति सम्यग्दर्शनाभ्युपायलेनैव योगोऽद्गीिकयतेऽत सप्रतिपन्नायैकदेशलाद्ष्यमिदस्यतिवद्योगस्मृतिरप्यनपवद्नीया भविष्यतीति। इयमप्यधिकाशङ्कातिदेशेन निवर्सते । अथैकदेशसप्रतिपत्तावप्ययैंकदेशविप्रतिपत्ते पूर्वोक्ताया दर्शनान् । सतीव्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु साख्ययोगस्मृत्योरेव निराकरमे यल कृत । साख्ययोगो हि परमपुरुषार्थमावनलेन लोके प्रख्याता शिष्टेश्व प्रगृहीतौ ढिन्नेनोपबृहितौ तत्कारण साख्ययोगाभिपन्न 'ज्ञाला देव मुच्यते सर्वपाशै ' इति । निराकरण तु न साख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योग-मार्गेण वा नि श्रेयसम्धिगम्यते । श्रुतिर्हि वैदिकादासै कविज्ञानादन्यन्ति श्रेयसमाधन वार्यति । 'तमेव विदिलाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' इति । द्वैतिनो हि ते साख्ययोगाश्च नात्मेकखदाशिन । युत्त दर्शनमुक्त तत्कारणसाख्ययोगाभिपन्नमिति वेदिक-मव तत्र ज्ञान ध्यान च साख्ययोगशब्दाभ्यामभिलप्यते प्रैत्यासत्तिरित्यवगन्तव्यम् । येन लशेन न विरध्यते तेनेष्टमेव साख्ययोग-हमुखो सावकाशलम् । तद्यथा 'असङ्गो ह्यय पुरुष ' इखेवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धल निर्गुणपुरुषनिरूपणन साख्ये-रूपगम्यते । तथा योगैरपि 'अथ परिवाट् विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रह' इखेवमादिश्चतिप्रसिद्धमेव निगत्तिनिष्ठल प्रवज्याद्यपदेशेना-भ्यपगम्यते । एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि तान्यपि तकोपपत्तिभ्या तत्त्वज्ञाना गोपञ्जवन्तीतिचेद्वपञ्चवेन्तु नाम । तत्त्वज्ञान तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति 'नावेदविन्मनुते त बृहन्त', 'त लौपनिषद पुरष पुच्छामि' इत्येवमादिश्वतिभ्य । इति

<sup>🤋</sup> प्रत्यासत्ति सबधिः

## यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

स सर्वत्र ममद्दीनः ॥ २९ ॥ पतस्यात्मैकत्वद्र्शनस्य फळमुच्यते—यो मामिति । यो मां पर्यित वासुदेवं सर्वस्यात्मानं सर्वत्र सर्वेषु भूतेषु सर्व च ब्रह्मादिभृतजातं मिथ सर्वात्मिन पर्यित तस्यैवमात्मैकत्व-द्र्शिनोऽह्मीश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षता गमिष्यामि । स च मे न प्रणश्यति स च विद्वान्मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीभवति । तस्य च मम चैकात्मकत्वात् । स्वात्मा हि नामात्मन प्रिय

#### २ आमन्द्गिरिच्याच्या ।

श्चानस्य फलविकस्परवशङ्कां शिषिलयति—एतस्येति । तन्नैकत्वदर्शनमनुवद्ति—यो मामिति । तत्फलमिदानीभुपन्यस्यति—तस्येति । ज्ञानानुवाद्भाग विभजते—यो मामिति । तत्फलोक्तिभाग व्यावष्टे—तस्यविमिति ।
अनेकत्वद्शिनोऽपीश्वरो निस्यत्वान्न प्रणञ्चतीस्याशङ्क्याह—नेति । अह परमानन्दो न त प्रति परोक्षीभवामीस्यर्थ ।
स चेस्यदि व्यावष्टे—विद्वानिति । विद्वानिवाविद्वानपीश्वरस्य न नश्यतीस्याशङ्क्योक्त—नेत्यादिना । अविद्वपश्च
३ नीलकण्डव्याक्या (नुत्वर्षरी)।

उक्तयुक्तरतो यो वा समदर्शन इति वापदाध्याहारोऽप्यसगत इति दिक् ॥ २९ ॥ अस्थात्मेकत्वदर्शनस्थापि फल-माहं—यो मामिति । सर्वत्रासम्ब्रुब्द प्रत्यगात्मपर । यो योगी आत्मान सर्वत्र पश्यति सर्व चात्मनि पश्यति तस्य योगिनो ज्ञात आत्मा न प्रणश्यति अदर्शन न गच्छति । ज्ञात आत्मा न पुनिस्तरोभवति । सक्वन्नष्टस्य मूलाज्ञा-नस्य बीजामावेन पुनरुद्यासभवादित्यर्थ । ननु कार्यकारणसघाताभिमानिना शुक्तिरूप्यवद्वस्वण्यध्यस्तेन तद्भिमान-त्यागपूर्वक ज्ञात स्वाधिष्ठानभूत ब्रह्म मा तिरोधायि बुद्धेस्तत्वपक्षपातित्वात्, ब्रह्मदृष्ट्या तु मुक्तजीवस्य निरन्वयोच्छेदो भवतीत्याशङ्कचाह—सच मे न प्रणश्यतीति । सच विद्वान्मे मम न प्रणश्यति न तिरोभवति मद्भिन्नस्थात् ।

प्रवर्तन्ते ब्रह्मसाक्षात्काराय नतु योगे विचारणैव चित्तदोषनिराकरणेन तस्यान्यथासिद्धलादिति क्वतमधिकेन ॥ २९ ॥ एव द्युद्ध लपदार्थ निरूप्य उद्ध तत्पदार्थ निरूपयति—यो योगी मामिश्वरं तत्पदार्थमशेषप्रपञ्चकारणमायौपा धिकमुपाधिविवेकेन सर्वत्र प्रपन्ने सदूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूत सर्वोपाधिविनिर्मुक्त परमार्थसल्यमानन्दं पद्मतन्तं पद्मति योगजेन प्रलक्षेणापरोक्षीकरोति, तथा सर्वं च प्रपञ्चनात मायया मय्यारोपित मिद्धक्षतया मृषालेनेव पद्मति, तस्य सर्वं च प्रपञ्चनात मायया मय्यारोपित मिद्धक्षतया मृषालेनेव पद्मति, तस्यविवेकदिश्वनोऽह तत्पदार्थो भगवान्न प्रणद्यामि, ईश्वर कश्चिनमिद्धनेत्रति परोक्षज्ञानविषयो न भवामि, किद्ध योगजापरोक्षज्ञानविषयो भवामि । यद्यपि वाक्यजापरोक्षज्ञानविषयल लपदार्थामेदेनेव तथापि केवलस्यापि तत्पदार्थस्य योगजापरोक्षज्ञानविषयलमुपपद्यत एव । एव योगजेन प्रलक्षेण मामपरोक्षीकुर्वन् स च मे न प्रणद्यित परोक्षो न भवति । ५ भाष्योक्षवंशीपका।

तस्मादेतद्भाष्यादुदाहृतश्रुति+यो गीतास्मृतिभ्यश्व औपनिषदाना परमहसाना चित्तदोषनिरासार्थ श्रुव्यविरोधितत्त्वज्ञानसाधनभूत-योगाभ्यासे प्रशृतेरीचित्याच । अतएव चौपनिषदा इत्यसगतमित्यल विस्तरेण ॥२९॥ एकलदर्शनस्य फलमाह—य इति । यो मा षाद्धदेव प्रत्यगिभण सर्वत्र तस्मिण्णधिष्ठानरूप पर्यत्यपरोक्षीकरोति स सर्वं च ब्रह्मादिभूतजात मिय प्रत्यगभिण वाद्धदेवे कित्यत पर्यति तस्य ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारवत । अह प्रत्यगभिणपरमात्मा न प्रणश्यामि अहर्य परोक्षो न भवामि । स च विद्वानात्मैक-लद्शीं मम प्रत्यगभिणस्य वाद्धदेवस्य न प्रणश्यति परोक्षो न भवति । यथि विद्वानिवाविद्वानिप ईश्वरस्य न प्रणश्यति तथाप्य-विद्वषोऽविद्यया व्यवहितलात्परोक्षप्रायता । येतु एव द्युद्धं लपदार्थं निरूप्य द्युद्धं तत्पदार्थं निरूप्यति । यो योगी मामीश्वर तत्प-दार्थमशेषप्रपत्रकारण मायोपाधिविवेकेन सर्वत्र प्रपत्रे सद्भूपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यूत सर्वोपाधिविविर्मुक्त परमार्थसत्यमानन्दघन-मनन्त पश्यति योगजेन प्रत्यक्षेणापरोक्षीकरोति तथा सर्वप्रपत्रकात मायया मत्यारोपित मद्भिन्नतया मृषालेनैव पश्यति तस्यैव विवेकदिशीन अह तत्पदार्थो मगवान प्रणश्यामि ईश्वर किष्टनमदिभन्नोऽस्तीति परोक्षज्ञानविषयो न भवामि किंतु योगजापरोक्ष-६ श्रीवरीव्यास्या ।

तानि चात्मन्यमेदेन पश्यति ॥ २९ ॥ प्रवभूतात्मज्ञानस्य सवभूतात्मतया मदुपासन सुर्य कारणिमत्याह—य इति । मा परमेश्वर सर्वत्र भूतमात्रे य पश्यति, सर्वे च प्राणिमात्रं मथि य पश्यति तस्याह न प्रणश्याम्यदृश्यो न भवामि, स च ममादृश्यो न ७ अभिनवग्रसाषार्यवयास्या

विस्तरस्तु भेदनाद्विदारणादिप्रकरणे देवीस्तोत्रिविवरणे च सर्वेव निर्णीत इति तत्रैवावधार्य ॥ २९ ॥ एव एवार्थं स्पष्टीक्रियते— यो मामिति । प्रणाशोऽकार्यकारित्वात् । तथाहि परमात्मन सर्वेगत रूपं यो न पद्दयति तस्य परमात्मा पछायित । स्वरूपप्रकटीकारा-

<sup>🤋</sup> मधुसूदनः

## सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥ ३१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

एव भवति । यसाचाहमेव सर्वात्मैकत्वद्शीं ॥ ३० ॥ इत्येतत्पूर्वेश्लोकार्थं सम्यग्दर्शनमनूच तत्फलं मोक्षोऽभिचीयते—सर्वेति । सर्वथा सर्वेपकारैवेर्तमानोऽपि सम्यग्दर्शी योगी मिय वैष्णवे परमे

२ आनन्द्रिगिरिव्याक्या ।

स्वरूपेण सतोऽपि व्यवहितत्वादिवया नष्ट्रपायतेत्यर्थ । ईश्वरस्य विद्रुषश्च परस्परमपरोक्षत्वे हेतुमाह—तस्य चेति । आत्मैकत्वेऽपि कथ मिथोऽपरोक्षत्व तन्नाह—स्वात्मेति । विद्वदीश्वरयोरेकत्वानुवादेन विद्याफल विष्नुणोति—यस्मा-च्चेति । तस्मादेकत्वदर्शनार्थं प्रयतितव्यमिति शेष ॥ ३०॥ पूर्वार्धेनान्द्योत्तरार्धेन फलविधिरिति मत्वाह—इत्ये-तदिति । रागादिरहितस्य यमनियमादिसस्कारवत स्वैरप्रवृत्त्यसभवेऽपि तामङ्गीकृत्य ज्ञान स्तौति—सर्वथेति । ३ नीलकण्डन्याक्या (चतर्धरी)।

भवेदेतदेवं यदि जीवो मय्यध्यस्तो वा मम विकारो वा भवेत्तदा निरन्वयोच्छेद प्राप्त्रयात् । अहमेव तु स । 'तत्त्व-मसि', 'अह ब्रह्णासि', 'अयमात्मा ब्रह्ण' इत्यादिशास्त्रात् । तसाधुक्तमुक्त सच मे न प्रणश्यतीति ॥ ३० ॥ यसात्सर्वात्मैकत्वदशी अहमेव अतो नास मोक्ष प्रतिबध्यत इत्याह —सर्वभृतेति । सत्रोपादानतया सर्वेषु भूतेषु

ध मधुसूद्दनीन्याख्या।
'वात्मा हि मम स विद्वानतिप्रियलात्सवेदा मदपरोक्षज्ञानगोचरो भवति 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तवेव भजाम्यहम्'
इत्युक्ते । तथैव शरशय्यास्थमीष्मध्यानस्य युधिष्ठिर प्रति भगवतोक्ते । अविद्वास्तु खात्मानमि सन्त भगवन्त न पश्यित,
अतो भगवान् पश्यन्ति तं न पश्यित । 'स एनमविदितो न भुनक्ति' इति श्रुते । विद्वास्तु सदैव सेनिहितो भगवतोऽनु
अहभाजनिस्त्यर्थे ॥ ३०॥ एव लंपदार्थं तत्पदार्थं च श्रुद्ध निरूप्य तत्त्वमसीति वाक्यार्थं निरूपयित—सर्वेषु
भूतैष्विधिष्ठानतया स्थितं सर्वानुस्यूतसन्मात्र मामीश्वर तत्पदलक्ष्य खेन लपदलक्ष्येण सहैकलमत्यन्तामेदमास्थितो
५ माम्योत्कर्षवीषिका।

ज्ञानविषयो भवासि । यद्यपि वाक्यजापरोक्षज्ञानविषयख पदार्थाभेदेनैव तथापि केवलस्यापि तत्पदार्थस्य योगजापरोक्षज्ञानविषयख-अपपदात एवं । योगजेन प्रत्यक्षेण मामपरोक्षीकुर्वन्स च में न प्रणस्यति परोक्षों न भवति । खात्मा हि मम स विद्वानिति प्रियखात्स-र्वदा सदपरोक्षज्ञानगो चरो भवति । 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथव भजाम्यहम्' इत्युक्तिरिति केचित्। तत्र मूलतद्भाष्यखयाख्यान-विकदापातिका 'त लापनिषद पुरुष प्रच्छामि', 'नावेदविन्मनते त बृहन्तम्' इत्यादिश्रतिविरुद्धा । योगजाखण्डापरोक्षज्ञानकरुपमा च नाढरीच्या । तस्येखादे सकोचकपदाद्यमावेन कदाप्यह तस्य परोक्षा न भनामीखर्यं निहाय कदाचित्समाध्यादिकाले योगजप्रख क्षेणिति कल्पनाया अयोगाचेति दिक् ॥ ३० ॥ पूर्वश्लोकार्यं सम्यग्दर्शनं पूर्वार्धनगर्य तत्फल मोक्षमाह—सर्वेति । पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वेषु ब्रह्मादिभृतेषु प्रत्यध्रेपेण स्थित मा परमात्मानं वासुदेव य एकलमहमेव वासुदेव इत्येवरूपमास्थित सम्यगपरोक्षी-कृतवान् स योगी सम्यग्दर्शी सर्वेथा सर्वेप्रकारेण विधिप्रतिषेधार्केकर्थेण वर्तमानोऽपि । अपिशब्देन तस्य रागादिरहितस्य यमिन-थमादिसंस्कारवत खैरवृत्यसंभवेऽपि ज्ञानखुलर्थं तामज्ञीकरोतीति बोलते, मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते स निल्मुक एव मोक्ष प्रति न केनचित्प्रतिबुच्यत इत्यर्थ । यत्तु तदेव भाक्तीनि सुखान्यभिधायार्जुनोपदेशच्छलेन ज्ञानमार्गे लोकाना अवृत्तिसिखये भाकाम् ज्ञानयोगिनोऽप्युत्तरोत्तरातिशयेनाह—सर्वेति । यत्सन्यासात्प्रागेव गृहस्य सन् सर्वभूतस्य सर्वाणि भूतानि कार्यकरणा-कारेण परिणतामि तत्स्य तत्तादात्म्यश्रमविषय इत्यात्मान प्रत्यश्वमीक्षते शास्त्रजन्यापातज्ञानविषयता नयतीत्रेव सर्वभूतान्यात्म-लादात्म्यं भ्रमविषयाणीति शास्त्रजन्यापातज्ञानविषयता नयति सोऽन्योन्याध्यापज्ञानी अयोगयुक्तोऽपि कर्मयोगज्ञानयोगाभ्याम-देश्यृष्टोऽपि सबैत्र समदर्शनी ज्ञानयोगी ज्ञेय इति यत्तदपि ज्ञेयपदाध्याहारैयोज्यम् । एवमात्मानात्मनोरन्योम्याध्यासापातज्ञान-सेपझ भार्क योगिनमभिधाय ततोऽधिक तमाह —य इति । मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिकं सर्वत्र पश्यति सर्वभूतेष्वीश्वरो जीवकलया प्रबिष्ट इति शास्त्र जम्यापातज्ञान विषयता नयति, तस्यापातत एव ऐकात्म्यज्ञानसपश्चस्याह न प्रणश्यामि नान्त करणादपयामि, स च में मम संबन्धी सन् मत्त्रसादादेव न प्रणश्यति नानर्थं प्राप्तोतीलर्थं । अत सोऽपि भाको ज्ञानयोगी हैय इति भाव । ततोऽपिं किचिद्धिकं तमाह—सर्वेति। एकलमास्थित इति जीवब्रह्मणोरीपाधिको मेद उपाधीनामसत्त्व।दिल्यापातज्ञानवानिल्यर्थं। एवभत ६ श्रीघरीध्याख्या ।

भवति । प्रत्यक्षो भूत्वा कृपादृष्ट्या त विकोक्यानुगृह्णमीत्यर्थ ॥ ३०॥ न चैवभूतो विधिक्षिकर स्यादित्याह—सर्वभूतस्थितिमिति । ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याच्या ।

आवात् । बश्चेद् वस्तुजात तद्भासनात्मिन परमात्मिन निविष्ट आति ॥ ३० ॥ तथाविष यो न पश्यति स परमार्थस्वरूपात्प्रणष्ट- । तश्च

१ भाक्तानि गौणानि २ निश्चयङ्गान अ० गी० ४१

## आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पर्चित योर्जीन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्षं प्रति केनचित्प्रतिबध्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ किंचान्यत्—आत्मौप-म्येनात्मा स्वयमेवोपमीयत[अनया]इत्युपमा तस्या उपमाया भाव औपम्य तेनात्मौपम्येन सर्वत्र सर्वः

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या

प्रतिभासतोऽपि यथेष्टचेष्टाङ्गीकारे कुतो ज्ञानवतो नित्यमुक्तत्व प्रातीतिकदुराचारप्रतिबन्धादित्याशक्क्याह—न मोक्स-मिति ॥ ३१ ॥ स्वराचरणस्याप्रतिबन्धकत्वकथनात्परपीडनस्य योगिन सम्यग्दर्शन प्रत्यप्रतिबन्धकत्वप्रसक्तावुक्त— किचेति । अन्यदपि किंचिदुच्यते परमयोगिनो निर्देशद्वारा योगमाहात्म्यमित्यर्थ । उपमैवौपम्यमात्मा च तदौपम्य ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

सत्तारूपेण रफुरणरूपेण च स्थित मा परमात्मान एकत्व जीवब्रह्मणोरैक्यमास्थितः सन् भजित निर्विकल्पेन समा-धिना सेवते स योगी व्युत्थानदशाया प्रारब्धकर्मवशाद्धाधितानुवृत्त्या देहमारूढ सर्वथा सर्वप्रकारेण याज्ञवल्क्या-दिवत्कर्मत्यागेन वा, विसष्टजनकादिवद्धिहितकर्मणा वा, दत्तात्रेयादिविश्विषद्धकर्मणा वा, वर्तमानोऽपि व्यवहंरन्नपि मय्येव वर्तते न मत्तश्र्युतो भवित । यतो देवेभ्योऽपि नास्य भयिमिति श्रूयते 'तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशत आत्मा स्रेषा स भविते' इति च । नेत्यव्ययमप्यर्थे । देवा अपि तस्य ब्रह्मविद् अभूत्ये अनैश्वर्याय न ईशते • समर्था भवित । यतोऽयमेषामात्मा इति श्रुत्यर्थ । स न पुन ससारी पूर्ववद्भवतीत्यर्थ ॥ ३१॥ यद्यपि निषद्धकर्मणाप्यात्मविन्न बध्यते तथापि शीळवानेव योगी श्रेष्ठ इत्याह—आत्मोपम्येनेति । यथा स्वस्य सुख-

४ मधुसूद्रनीव्याख्या।
घटाकाशो महाकाश इत्यन्नेवोपाधिभेद्रनिराकरणेन निश्चिन्वन् यो भजति अह ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजेन तत्त्वसाक्षा
त्कारेणापरोक्षीकरोति सोऽविद्यातत्कार्यनिरूत्या जीवनमुक्त कृतकृत्य एव भवति। यावत्तु तस्य बाधितानुरूत्या शरीरा-

दिदर्शनमजुवर्तते तावाप्रारब्धकर्मप्राबच्यात्सर्वकर्मखागेन वा यज्ञवल्क्यादिवद्, विहितेन कर्मणा वा जनकादिवत्, प्रतिषिद्धेन कर्मणा वा दत्तात्रयादिवत्, सर्वथा येन केनापि रूपेण वर्तमानोऽपि व्यवहरक्षि स योगी ब्रह्माहमस्मीति विद्वान्मयि परमात्मन्येवामेदेन वर्तते । सर्वथा तस्य मोक्षप्रति नास्ति प्रतिबन्धशङ्का । 'तस्य ह न देवाश्व नाभूखा ईशत आत्मा होषा
स भवति' इति श्रुते । देवा महाप्रभावा अपि तस्य मोक्षाभवनाय नेशते किमुतान्ये श्रुद्धा इखर्थ । ब्रह्मविदो निषिद्धकर्मणि प्रवर्तकयो रागद्वेषयोरसभवेन निषिद्धकर्मासभवेऽपि तद्धाकृष्ट्य ज्ञानस्तुखर्थमिद्मुक्त सर्वथा वर्तमानोऽपीति,
'हखापि स इमाछोकान्न हन्ति न निबच्यते' इतिवत् ॥ ३१ ॥ एवमुत्पन्नेऽपि तत्त्वबोधे कश्चिन्मनोनाशवासनाक्षययोरमावाज्जीवन्मुक्तिसुख नानुभवति चित्तविद्धेपेण च दृष्टद्व रामनुभवति सोऽपरमो योगी देहपाते केवल्यभागिलाहेहसद्भावपर्यन्त
च दृष्टद्व खानुभवात्, तत्त्वज्ञानमनोनाशवासनाक्षयाणा तु युगपद्भ्यासादृष्टद्व खनिवृत्तिपूर्वक जीवन्मुक्तिसुखननुभवन्त्रारब्ध
कर्मवशात्समाधेर्ग्युत्थानकाळे—आत्मैवौपम्यमुपमा तेनात्मदृष्टान्तेन सर्वत्र प्राण्जाते सुख वा यदि वा दु ख सम तुल्य य
पर्यित स्वस्थानिष्ट यथा न सपाद्यति एव परस्याप्यनिष्ट यो न संपाद्यति प्रदेषग्रन्यलात्, एव खस्येष्ट यथा सपाद्यति
तथा परस्यापीष्ट य सपाद्यति रागग्रन्यखात् स निर्वासनत्त्योपशान्तमना योगी ब्रह्मवित् परम श्रेष्टो मत पूर्वसात्,
हे अर्जुन, अतस्तत्त्वज्ञानमनोनाशवासनाक्षयाणामाक्रममभ्यासाय महान्प्रस्त आस्थेय इसर्थ । तत्रेद सर्व द्वैतजातम-

५ भान्योत्कर्वदीपिका।
सन् यो मा सर्वभूतेषु सेवते स सर्वथा आवर्तमानोऽपि ससारयात्रामनुवर्तनशीलोऽपि योगी होय । यतो मामनुवर्तते मा भजित पूर्वीक्तप्रकारेणेति होयम् । तद्यदोरध्यादारेण योज्यमितीतरै कित्पत तदसत्। एतादशकल्पनाया बह्वध्यादारअस्ताया अस्वारिकाया प्रकरणविरुद्धाया व्यर्थलात् ॥ ३१ ॥ ननु सर्वथा वर्तमानोऽपीत्युक्तया कस्यचिद्व खहेतुभूतापि तस्य प्रवृत्ति प्राप्तेति चेत्तर्दि तह्नक्षण श्राप्तिस्वादास्यावाद्यम् स्थानेति । आत्मा स्थयमेव उपमाया भाव औपम्य तेन य सर्वेषु भूतेषु । वाश्वव्दी चार्थे । सुख च यच

द्वितीये चिदामन्दात्मनि मायया कल्पितत्वान्मृषेव आत्मैवैक परमार्थसत्य सिचदानन्दाद्वयोऽहमसीति ज्ञान तत्त्वज्ञान

६ श्रीघरीज्याक्या।
सर्वेषु भृतेषु स्थित मामभेदमास्थित आश्रितो यो भजति स योगी ज्ञानी सन्सर्वथा कर्मत्यागेनापि वर्तमानो मय्येव वर्तते मुच्यते न
तु अदयतीत्यर्थ ॥ ११ ॥ एवच मा भजता योगिनां मध्ये सवभूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याह—आरमीपम्येनेति । आरमीपम्येन
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या।

तिरेके सत्त्विभीसनात् । यस्तु सर्वगत मा पद्यति तत्याई न प्रणष्ट । स्वरूपेण भासनात् । मावाश्च वयि पद्यति तत्तेषा भासनोपपची द्रषुतावां परिपूर्णायां स न प्रणष्टा परमारसन ॥ ६१ ॥ यस्त्वेव ज्ञानाविद्योऽसाववद्यमेवेकतया भगवन्तं सर्वगत विदन्सर्वायस्थागतोऽि

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

## भूतेषु समं तुल्यं पश्यित योऽर्जुन स च किं समं पश्यतीत्युच्यते यथा मम सुखिमछं तथा सर्व-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

च तेन सर्वभूतेषु य सम पश्यतीत्युक्ते तदेव समदर्शन प्रश्नपूर्वक विवृणोति—किमित्यादिना । विकल्पार्थत्व ४ मधुसूद्वीव्याख्या ।

प्रदीपज्वालासतानवद्वृत्तिसतानरूपेण परिणममानमन्त करणद्रव्य मननात्मकलान्मन इत्युच्यते । तस्य नाशो नाम वृत्तिरूप-परिणाम परित्यज्य सर्वेत्रत्तिविरोधिना निरोधाकारेण परिणाम । पूर्वापरपरामर्शमन्तरेण सहसोत्पद्यमानस्य क्रोधादिवृत्ति-विशेषस्य हेतुश्चित्तगत सस्कारविशेषो वासना, पूर्वपूर्वाभ्यासेन चित्ते वास्यमानलात् । तस्या क्यो नाम विवेकजन्याया चित्तप्रशमवासनाया दढाया सत्यपि बाह्ये निमित्ते को वाद्यनुत्पत्ति । तत्र तत्त्वज्ञाने सति मिथ्याभूते जगति नरविषाणादाविव धीवृत्त्यनुदयादात्मनश्च दृष्टलेन पुनर्वृत्त्यनुपयोगान्निरिन्धनाप्रिवन्मनो नद्यति । नष्टे च मनसि सस्कारोद्वोधकस्य बाह्यस्य निमित्तस्याप्रतीतौ वासना क्षीयते । क्षीणाया वासनाया हेल्समावेन क्रोधादिरूत्त्यनुद्यान्मनो नश्यति । नष्टे च मनिस शमद-मादिसपत्त्या तत्त्वज्ञानमुदेति । एवमुत्पन्ने तत्त्वज्ञाने रागद्वेषादिरूपा वामना श्रीयते । श्रीणाया च वासनाया प्रतिबन्धा-भावात्तत्त्वज्ञानोदय इति परस्परकारणल दर्शनीयम् । अतएव भगवान्वसिष्ठ आह 'तत्त्वज्ञान मनोनाशो वासनाक्षय एव च । मिथ करणता गला दु साध्यानि स्थितानि हि ॥ तस्माद्राघव यक्षेन पौरुषेण विवेकिना । भोगेच्छा दूरतस्त्यक्ला त्रयमेत-त्समाश्रयेत् ॥' इति । पौरुषो यत्र केनाप्युपायेनावर्य सपादयिष्यामीत्येवविधोत्साहरूपो निर्वन्ध । विवेको नाम विविच्य निश्चय । तत्त्वज्ञानस्य श्रवणादिक साधन, मनोनाशस्य योग , वासनाक्षयस्य प्रतिकृलवासनोत्पादनमिति । एतादृशविवेक युक्तेन पौरुषेण प्रयत्नेन भोगेच्छाया स्वल्पाया अपि हविषा कृष्णवर्त्मेवेति न्यायेन वासनावृद्धिहेतुत्वाहुरत इत्युक्तम् । द्विविधो हि विद्याधिकारी कृतोपास्तिरकृतोपास्तिश्च । तत्र य उपास्यसाक्षात्कारपर्यन्तामुपास्ति कृत्वा तत्त्वज्ञानाय प्रकृत्तस्य वासना-क्षयमनोनाशयोर्देढतरत्नेन ज्ञानादूर्षं जीवन्मुक्ति स्वत एव सिध्यति । इदानीतनस्तु प्रायेणाकृतोपास्तिरेव मुमुखरौत्सक्य-गात्रलात्सहसा विद्याया प्रवर्तते । योग विना चिज्जडविवेकमात्रेणैव च मनोनाशवासनाक्षयौ तात्कालिकौ सपाद्य शमदमा-दिसपत्त्या श्रवणमनननिदिध्यासनानि सपादयति । तैश्व दढा भ्यस्तै सर्वबन्धविच्छेदि तत्त्वज्ञानसुदेति । अविद्याप्रनिथरब्रह्मख हृदयप्रनिथ सुशया कर्माण सर्वकामल मृत्यु पुनर्जन्म चेत्यनेकवियो बन्धो ज्ञानानिवर्तते । तथाच श्रयते 'यो वेद निहित गुहाया सोऽविद्याप्रन्थि विकिरतीह मोम्य', 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति', 'भिद्यते हृदयप्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वस्याया । क्षीयन्ते वास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे', 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म', 'यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन् सोश्रुते सर्वान्कामान्सह', 'तमेव विदिल्नातिमृत्युमेति', 'यस्तु विज्ञानवान्भवत्यमनस्क सदा शुचि । स तु तत्पदमाप्नोति यसाद्भयो न जायते', 'य एव वेदाह ब्रह्मासीति स इद्रसर्वं भवति' इत्यसर्वज्ञलिन गृत्तिफलमु शहार्यम् । सेय विदेहमुक्ति सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्तिसम-कालीना ज्ञेया । ब्रह्मण्यविद्याध्यारोपितानामेतेषा बन्धानामविद्यानाशे सति निवृत्तो पुनरुत्पत्त्यसभवात् । अत शैथिल्यहे-वभावात्तत्वज्ञान तस्यानुवर्तते । मनोनाशवासनाक्षयौ त हढाभ्यासाभावाद्धोगप्रदेन प्रारब्धेन कर्मणा बाध्यमानुबाच सवा-तप्रदेशप्रदीपवत्सहसा निवर्तते । अत इदानींतनस्य तत्त्वज्ञानिन प्राक्तिसद्धे तत्त्वज्ञाने न प्रयत्नापेक्षा, किंतु मनोनाशवास-नाक्षयौ प्रयत्नसाध्याविति । तत्र मनोनाशोऽसप्रज्ञातसमाधिनिरूपणेन निरूपित प्राक् । वासनाक्षयस्त्रिदानी निरूप्यते । तत्र वासनाखरूप विषष्ठ आह 'दृढभावनया सक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादान पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥' अत्रच खखदेशाचारकलधर्मखभावमेदतद्वतापशब्दस्रशब्दादिषु प्राणिनामभिनिवेश सामान्येनोदाहरणम् । सा च वासना द्विविधा मिलिना गुद्धा च । गुद्धा दैवी सम्पत्, शास्त्रसंस्कारप्राबल्यात्तत्त्वज्ञानमाधनलेनैकरूपैव । मिलना तु त्रिविधा लोकवासना शास्त्रवासना देहवासना चेति । सर्वे जना यथा न निन्दन्ति तथैवाचरिष्यामीत्यशक्यार्थाभिनिवेशो लोकवासना । तस्याश्व 'को लोकमाराधियतु समर्थं ' इति न्यायेन सपादियतुमशक्यलात्पुरुषार्थानुपयोगिलाच मलिनलम् । शास्त्रवासना तु त्रिविधा पाठव्यसन बहुशास्त्रव्यसन अनुष्ठानव्यसन चेति क्रमेण भरद्वाजस्य दुर्वाससी निदाधस्य च प्रसिद्धा । मिलनल चास्या क्केशावह लाट्य रुषार्था नुपयोगिलाहर्पहेतुलाजन्महेतुलाच । दहवासनापि त्रिविधा आत्मलश्रानितर्गुणाधानश्रानितर्दोषापनयन-म्रान्तिश्चेति । तत्रात्मलभ्रान्तिर्विरोचनादिषु प्रसिद्धा सार्वेलोकिकी । गुणाधान द्विविध लौकिक शास्त्रीय च । समीचीन-शब्दादिविषयसपादन लौकिक, गङ्गाम्नानशालयामतीर्थादिसपादन शास्त्रीयम् । दोषापनयनमपि द्विविध लौकिक शास्त्रीय च । चिकित्सकोक्तरोषधैर्याच्याचपनयन लौकिकम् । वैदिकस्नानाचमनादिभिरशौचार्यपनयन वैदिकम् । एतस्याश्च सर्वेप्रकाराया

५ भाष्योत्कवंदीपिका । दु ख समं पर्यित यथा मम सुखदु खे अनुकूलप्रतिकूले तथा सर्वस्थापीति तुल्यतया सर्वत्र सम पर्यित । न कस्यनित्प्रतिकूल-६ श्रीवरीम्याक्या ।

स्त्रसाट्टरयेन यथा मम सुल प्रिय दु,ल चाप्रिय तथान्येवामपीति सर्वत्र सम पद्यन् सुलमेव सर्वेवा यो बान्छति नतु कस्ताप

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्राणिनां सुखमनुकूलम् । वाशब्दश्चार्थे । यदि वा यश्व दुःखं मम प्रतिकूलमनिष्टं यथा तथा सर्वे-प्राणिनां दुःखमनिष्ट प्रतिकूलमित्येवमात्मौणम्येन सुखदुःखे अनुकूलप्रतिकूले तुस्यतया सर्वेभूतेषु समं पद्यति न कस्यचित्प्रतिकूलमाचरत्यहिंसक इत्यर्थः । य एवमहिंसकः सम्यग्दर्शननिष्ठः स

२ आनन्दगिरिज्याक्या ।

वारयति—वाशब्द इति । उपदर्शितसमदर्शनफलमभिलषति—न कस्यचिदिति । किमपेश्रया तस्य परमस्व ३ नीलकण्डन्याख्या (बतुधरी)।

मिष्ट दु खमनिष्ट तद्वत्परसापीति बुद्ध्या योऽन्यसे दु ख न प्रयच्छति सोऽहिंसक परमयोगी मत इत्यर्थ. ॥ ३२ ॥ ४ मध्रसदनीन्याक्या।

मलिनलमप्र'माणिकलादशक्यलात्पुरुषार्थानुपयोगिलात्पुनर्जन्महेतुलाच शास्त्रे प्रसिद्धम् । तदेतल्लोकशास्त्रदेहवासनात्र्यमिन-विकिनामुगादेयलेन प्रतिभाममानमपि विविदिषोर्वेदनोत्पत्तिविरोधिलाद्विदुषो ज्ञाननिष्ठाविरोधिलाच विवेकिभिर्हेयम् । तदेव बाह्यनिषयगासना त्रिविधा निरूपिता । आभ्यन्तरवासना तु कामकोधदम्मदर्पाद्यासुरसपद्भूपा सर्वानर्थमूल मानसी वास-नेत्युच्यते । तदेव बाह्याभ्यन्तरवासनाचतुष्टयस्य ग्रुद्धवासनया क्षय सपादनीय । तदुक्त वसिष्ठेन 'मानसीर्वासना पूर्व व्यक्ला भिषयवासना । मैन्यादिवासना राम गृहाणामलवासना ॥' इति । तत्र विषयवामनाशब्देन पूर्वोक्तास्तिस्रो लोकशा-स्रदेहवासना विवक्षिता । मानसवासनाशब्देन कामकोधदम्भदर्पाद्याग्रसपद्विवक्षिता । यद्वा शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा विषया । तेषा भुज्यमानलदशाजन्य सस्कारो विषयवासना । काम्यमानलदशाजन्य सस्कारो मानसवासना । अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्ताना चतस्रणामनयोरेवान्तर्भाव , बाह्याभ्यन्तरव्यतिरेकेण वासनान्तरासभवात् । तासा वासनाना परित्यागो नाम तद्विरुद्धमैत्र्या दिवासनोत्पादनम् । ताश्च मैत्र्यादिवासना भगवता पतज्ञिलना सूत्रिता प्राक् सक्षेपेण व्याख्याता अपे पुनर्व्याख्यायन्ते ॥ चित्त हि रागद्वेषपुण्यपापै कछपीकियते । तत्र 'सुखानुशयी राग ' मोहादनुभूयमान सुखमनुशेते कश्चिद्धीवृत्तिविशेषो राजस सर्वं सुखजातीय मे भूयादिति । तच दृष्टादृष्टसामम्यभावात्सपादयितुमशक्यम् । अत स रागश्चित्त कछुषीकरोति । यदा तु सुखिषु प्राणिष्वय मैत्रीं भावयेत्सर्वें ऽप्येते सुखिनो मदीया इति, तदा तत्सुख खकीयमेव सपन्नमिति भावयतस्तत्र रागो निवर्तते । यथा स्वस्य राज्यनिवृत्ताविप पुत्रादिराज्यमेव स्वकीय राज्य तद्वत् । निवृत्ते च रागे वर्षाव्यपाये जलमिव चित्त प्रसीदित । तथा 'द खानुशयी देष ' द खमनुशेते कश्चिद्धीवृत्तिविशेषस्तमोनुगतरज परिणाम ईदश सर्व द ख सर्वदा मे मा भूदिति । तच शत्रुव्याघादिषु सत्सु न निवारयितु शक्यम् । नच सर्वे ते दु खहेतवो हन्तु शक्यन्ते । अत स द्वेष सदा हृद्य दहति । यदा तु खायेव परेषा सर्वेषामपि दु ख माभूदिति करुणा दु खिषु भावयेत्तदा वैर्यादिद्वेषनिवृत्तौ चित्त प्रसीदित । तथाच स्मर्यते 'प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । आत्मीपम्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधव ॥' इति । एतदेवे-ह्याप्युक्त —आत्मीपम्येन सर्वत्रेखादि । तथा प्राणिन खभावत एव पुण्य नानुतिष्ठन्ति पाप लनुतिष्ठन्ति । तदाहु 'पुण्यस फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा । न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यक्षत ॥' इति । ते च पुण्यपापे अकियमाण-कियमाणे पश्चात्ताप जनयत । सच श्रुत्यानूदित 'किमह साधु नाकरव किमह पापमकरवम्' इति । ययसौ पुण्यपुरुषेषु मुदिता भावयेत्तदा तद्वासनावान्स्वयमेवाप्रमत्तोऽग्रुक्रकृष्णे पुण्ये प्रवर्तते । तद्वक्त 'कर्माग्रुक्रकृष्ण योगिनश्चिवियमितरेषाम. अयोगिना त्रिविच गुक्क ग्रुम कृष्णमग्रुम ग्रुक्ककृष्ण ग्रुमाग्रुममिति । तथा पापपुरुषेषूपेक्षा भावयन्खयमि तद्वासनावान्पा-पामिवर्तते । ततश्च पुण्याकरणपापकरणनिमित्तस्य पश्चात्तापस्याभावे चित्त प्रसीदति । एव सुखिषु मैत्रीं भावयतो न केवल रागो निवर्तते किल्तसूर्येर्ध्योदयोऽपि निवर्तन्ते । परगुणेषु दोषाविष्करणममूया । परगुणानामसहनमीर्ध्या । यदा मैत्रीवशा-त्परसूख स्वीयमेव संपन्न तदा परगुणेषु कथमसूयादिक सभवेत् । तथा दु खिषु करुणा भावयत शत्रुवधादिकरो देखो यदा निवर्तते तदा दु खिलप्रतियोगिकस्वसुखिलप्रयुक्तदपोंऽपि निवर्तने । एव दोषान्तरनिवृत्तिरप्यूहनीया वासिष्ठरामायणादिषु । तदेव तत्त्वज्ञान मनोनाशो वासनाक्षयश्चेति त्रयमभ्यमनीयम् । तत्र केनापि द्वारेण पुन पुनस्तत्त्वानुस्मरण तत्त्वज्ञानाभ्यास । तदुक्त वाििष्ठे 'तिचिन्तन तत्र्वयनमन्योन्य तत्प्रबोधनम् । एतदेक्तपरल च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा ॥ सर्गादात्रेव नोत्पन्न दृश्यं नारुखेव सर्वदा । इदं जगदह चेति बोधाभ्यास विदु परम् ॥' इति । दश्यावभासविरोधियोगाभ्यासो मनोनिरोधाभ्यास । तहुक 'अखन्ताभावसंपत्ती ज्ञातुर्हेयस्य वस्तुन । युक्तया शाक्षेर्यतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिन स्थिता ॥' इति । ज्ञातृहेययो-र्मिथ्यालबीरमावसपत्ति । सहपेणाप्रतीतिरस्यन्ताभावसपत्तिस्तदर्थं, युत्तया योगेन 'दश्यासभवबोधेन रागद्देषादितानवे । रतिर्घनोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥' इति रागद्वेषादिक्षीणतारूपवासनाक्षयाभ्यास उक्त । तस्मादुपपश्चमेतत्तरवज्ञाना-

५ सान्योत्कर्षदीपिका । माचरति अहिंसक इत्यर्थ । स सर्वेषा योगिना मध्ये परमः श्रेष्ठो योगी मे मम मत अभिमत । तथाच महता प्रयत्नेनापि परम-योगिलकाभाय एतकक्षणं संपादनीयमित्याशयः । यद्यपि यः सर्वप्रकारेण वर्तेते सोऽपि मुच्यत एव । तथाप्यत्र निषिद्धायाचरणा-

## अर्जुन उनाच । योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वात्स्थितं स्थिराम् ॥ ३३ ॥ चश्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृहम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

योगी परम उत्कृष्टो मतोऽभिषेतः सर्वयोगिना मध्ये ॥ ३२ ॥ एतस्य यथोकस्य सम्यग्दर्शनलक्षणस्य योगस्य दु सपाद्यतामालक्ष्य शुश्रुषुर्ध्व तत्प्राह्युपायमर्जुन उवाच — योऽयमिति। योऽय योगस्त्वया प्रोकः साम्येन समत्वेन हे मधुसूद्रन, एतस्य योगस्याह् न पद्यामि नोपलमे चञ्चलत्वान्मनसः कि स्थिरामचलां स्थिति प्रसिद्धमेतत् ॥ ३३ ॥ चञ्चलमिति । चञ्चल हि मनः कृष्णेति कृषतेर्विलेखनाः

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तत्राह—सर्वेति ॥ ३२ ॥ मनश्रञ्जलमस्थिरमित्युपश्चत्य निर्विशेषे चित्तस्थैर्यं दु शकमिति मन्वानसदुपायबुशुरसया पृच्छनीति प्रश्नमुत्थापयित—एतस्येति । तत्प्राह्युपाय शुश्रूषुरिति सबन्ध । मनसश्रञ्जलस्वेऽपि तश्चिप्रहृद्वारा योग-स्थैर्यं सपाचतामित्याशङ्काह—प्रसिद्धमिति ॥ ३३ ॥ कृष्णपदपरिनिष्पत्तिप्रकार सूचयित—कृष्णेतीति । कथ

#### ३ नीलकण्डच्याच्या (चतुर्घरी)।

साम्ययोगमशक्यं मन्वान उपायान्तरबुमुत्सयार्जुन उवाच—योऽयमिति । योऽय योगस्त्वया साम्येन शोक्तोऽहिंसा-प्राधान्येन सन्यासपूर्वकतया वर्णितः हे मधुसूद्न, तस्य योगस्य सर्ववृत्तिनिरोधरूपस्य स्थिरा स्थिति न पश्यामि । मनसश्चम्बल्पत्वादिति शेष ॥ ३३ ॥ एतदेवोपपादयति—चञ्चलं होति । प्रमाथि बहुदस्युवदेकस्य प्रमथनशीलम्

#### ४ मधुसूद्रनीम्याख्या ।

भ्यासेन मनोनाशाभ्यासेन वासनाक्षयाभ्यासेन च रागद्वेषशून्यतया य खपरसुखदु खादिषु समदिष्ट स परमो योगी मत, यस्तु विषमदिष्ट स तत्त्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति ॥ ३२ ॥ उक्तमर्थमाक्षिपन् अर्जुन उवाच—योऽय सर्वत्र समदिष्टलक्षण परमो योग साम्येन समलेन चित्तगताना रागद्वेषादीना विषमदिष्टिहेत्ना निराकरणेन खया सर्वहेनेश्वरेणोक्त, हे मधुस्दन सर्ववैदिकसप्रदायप्रवर्तक, एतस्य लदुक्तस्य सर्वमनोद्वित्तिनिरोधलक्षणस्य योगस्य स्थिति विद्यमानता स्थिरा दीर्घकालाज्ञवर्तिनीं न पर्यामि न सभावयामि अहमस्मद्विधोऽन्यो वा योगाभ्यासनिपुण । कस्मान्न सभावयासि तत्राह—चश्चललात्, मनस इति शेष ॥ ३३ ॥ सर्वलोकप्रसिद्धलेन तदेव चश्चललमुपपादयति—चश्चल अर्थ्य चल सदा चलनखभाव मन , हि प्रसिद्धमेवै तत्र् । भक्ताना पापादिदोषान्यवंथा निवारयितुमशक्यानिप कृषति निवारयित तेषामेव सर्वथा प्राप्तमशक्यानिप पुरुषार्थानाक्षति प्रापयतीति वा कृष्ण , तेन रूपेण सबोधयन् दुनिवारमिप चित्तचाञ्चल्य निवार्य दुष्प्रप्रमिप समाधिसुख लमेव प्रापयितु शक्कोषीति सूचयति । न केवलमस्यर्थं चश्चल किंतु प्रमायि शरीरमिन्द्रियाणि च प्रमियतु क्षोभयितु शील यस्य तत् । क्षोमकतया शरीरेन्द्रियसप्रातस्य विवश्चताहेतुरिर्थर्थं । किंच बलवत् अभिप्रताद्विष्यात्केनाप्युपायेन निवारयितुमशक्यम् । किंच दह विषयन

#### ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

त्सकलक्को भवति। अय तु तथालाभावादत्रापि निष्कलक्क ग्रुद्ध इति सूचयन्नाह—अर्जुनेति ॥ ३२ ॥ एतादृशं योगमशक्यं मन्य-मानस्तदुपायं ध्रुव जिज्ञासुर्र्जुन उवाच। योऽयं साम्येन समललक्षणो योगस्लया प्रोक्त एतस्य स्थिरां निश्चला स्थितिमह न पर्यामि नोपलमे । चञ्चललान्मनस इति शेष । मधुसूद्देति सबोधयन् तमोरजसो सूद्देन मम चित्त लमबञ्चल सपादयितु समर्थो-ऽसीति सूचयति ॥ ३३ ॥ मनसश्चचलल प्रसिद्धमित्याह । चञ्चल प्रसिद्ध मन भक्तजनमायाकर्षणाःकृष्ण तस्य सबोधन हे कृष्णेति । तथाच कृष्णेति सबोधयन् मम मन स्थिरताप्रतिबन्धकीभूतपापाद्यपकर्षण कुर्विति सूचयति । न केवलमत्यन्तचञ्चलभे-वापि तु प्रमाथि च प्रमथाति विक्षिपति परवशीकरोति देहेन्द्रियादीनीति प्रमाथि प्रमथनशीलम् । किंच बलवत्तर केनचित्रयन्तु-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

दु ख स योगी श्रेष्ठो ममाभिमत इलर्थ ॥ ३२ ॥ उक्तळक्षणस्य योगस्यासभव मन्वानोऽजुन उवाच—योऽयमिति । साम्येन मनसो लयविक्षेपशून्यतया केवलात्माकारावस्यानेन योऽय योगस्त्वया प्रोक्त एतस्य योगस्य स्थिरा दीवंकाळ स्थिति न पदयामि । मनसश्चत्रळत्वात् ॥ ३३ ॥ एतत्स्फुटयति—चञ्चळमिति । चञ्चळ स्वधानेनैव चपळम् । किंच प्रमावि प्रमथनशीकं देहेन्द्रियश्चीम-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

न किच्यते। सर्वस्य च सुखदु ते आत्मतु स्यतया पश्यतीति त्वरूपमेतद्वृदित न पुनरेषोऽपूर्वी विधि ॥ ३२ ॥ अर्जुन उवाच-योऽयमिति । योऽयमिति परोक्षप्रत्यक्षवाचकाभ्यानेव सूच्यते मगवद्भिहितानन्तरोपायपरम्परया स्कृटमपि प्रत्यक्षनिर्दिष्टमपि व्रक्षमनसं चाव्यस्यदौरा-

## श्रीमगवानुवाच । असंदायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

२ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

र्थस्य रूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात् कृष्णः। न केवलमत्यर्थ चञ्चलं प्रमाथि च प्रमथनशील प्रम-भ्राति शरीरमिन्द्रियाणि च विक्षिपति परवशीकरोति । किंच बलवन्न केनचिन्नियन्तुं शक्यम् । किंच इतं तन्तुनागवदच्छेच तस्यैवभूतस्य मनसोऽह निम्नहं निरोधं मन्ये वायोरिव । यथा वायोर्द्षष्करो निम्नहस्ततोऽपि मनसो दुष्कर मन्य इत्यभिमाय ॥ ३४॥ एवमेतचथा ब्रवीषि—असंशयं नास्ति

२ आनन्दगिरिन्याख्या ।

कर्षकरवमासकामस्य भगवतः सभवतीत्याशङ्काह—भक्तेति। ऐहिकामुध्मिकसर्वसपदामाकर्षणशील्याचेति दृष्टव्यम्। प्रमश्नाति क्षोभयति। तदेव क्षोभकत्व प्रकटयति—विक्षिपतीति। दुर्निवारत्वमभिष्रेताद्विषयादाकष्टुमशक्यत्व विशेषणान्तरमाह—किच दृढमिति। तन्तुनागो वरुणपाशशिद्तो जलचारी पदार्थोऽत्यन्तदृढतया छेत्तुमशक्यत्वेन प्रसिद्धो विवक्षित। वायोरित्युक्त व्यनक्ति—यथोति॥ ३४॥ प्रश्नमङ्गीकृत्य प्रतिवचनमुत्थापयति—श्रीभगवानिति। कुन्न सशयराहित्य तन्नाह—मन इति। कथ तर्हि मनो-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

॥ ३४ ॥ मनसो दुर्भहत्वमभ्युपेत्य भगवानुवाच । यद्ययेव तथाप्यभ्यासवैराग्याभ्या समुचिताभ्या दुर्निम्रह्मिप

४ मधुसूद्नीव्याक्या।

वासनासहस्राजुस्युततया भेत्तुमशक्यम् । तन्तुनागवदच्छेयमिति भाष्ये । तन्तुनागो नागपाश । 'तातनी' इति गुर्जरादौ प्रसिद्धो महाह्रद्दनिवासी जन्तुविशेषो वा । तस्यातिहढतया बलवतो बलवत्तया प्रमाथिन प्रमाथितयाऽतिचन्नलस्य महामत्तवनगजस्येव मनोनिग्रह निरोध निर्दृत्तिकतयावस्थान सुदृष्करं सर्वेथा कर्तुमशक्यमह मन्ये वायोरिव । यथाकाशे दोध्यमानस्य वायोर्निश्वलख सपाद्य निरोधनमशक्य तद्वदिखर्थ । अय भाव —जातेऽपि तत्त्वज्ञाने प्रारब्धकर्मभोगाय जीवत पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तृत्व सुखदु खरागद्वेषादिलक्षणश्चित्तधर्म क्रेशहेतुलाद्वाधितानु रत्यापि बन्धो भवति । चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण तु योगेन तस्य निवा-रण जीवन्मुक्तिरित्युच्यते । यस्या सपादनेन स योगी परमो मत इत्युक्तम्, तत्रेदमुच्यते-बन्ध कि साक्षिणो निवार्यते किं वा चित्तात् । नाथ । तत्त्वज्ञानेनैव साक्षिणो बन्धस्य निवारितलात् । न द्वितीय । स्वभावविपर्ययायोगात्, विरोधिसद्भावाच । निह जलादाईलममेनों ज्याल निवारियतु शक्यते 'प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्ते ' इति न्यायेन प्रतिक्षण-परिणामखभावलाचित्तस्य प्रारव्धभोगेन च कर्मणा कृत्स्नाऽविद्यातत्कार्यनाशने प्रवृत्तस्य तत्त्वज्ञानस्यापि प्रतिबन्ध कृता 'खफलदानाय देहेन्द्रियादिकमवस्थापितम् । नच कर्मणा खफलसुखदु खादिभोगश्चित्तवृत्तिभिर्विना सपादियतु शक्यते । तस्माद्ययपि स्वामाविकानामपि चित्तपरिणामाना कथचियोगेनाभिभव शक्येत कर्तुं तथापि तत्त्वज्ञानादिव योगादपि प्रार्ब्धफलस्य कर्मण प्राबल्यादवस्यभाविनि चित्तस्य चाञ्चल्ये योगेन तिन्नवारणमशक्यमह खबोघादेव मन्ये । तस्मादनु-पपन्नमेतदात्मौपम्येन सर्वत्र समदर्शा परमो यागी मत इलार्जनस्याञ्चेष ॥ ३४ ॥ तमिममाञ्चेष परिहरन् श्रीभगवानुवाच-सम्यग्विदित ते चित्तचेष्टित मनो निप्रहीत शक्यसीति सतोषेण सबोधयति । हे महाबाहो महान्तौ साक्षान्महादेवे-नापि सह कृतप्रहरणौ बाहू यस्यति निरतिशयमुत्कर्षं स्चयति । प्रारब्धकर्मप्राबल्यादसयतात्मना दुर्निग्रह दु खेनापि निप्र-हीतमञ्जन्यम् । प्रमाणि बलवद्द्वमिति विशेषणत्रय पिण्डीकृत्यैतदुक्तम् । चल खभावचञ्चल मन इत्ससशय नास्त्येव सशयोऽत्र ।

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

मशक्यम्। किंच दढ नागपाशवदच्छेय तस्यैवभृतस्य मनसो निम्नह् वायुनिम्नहिमव सुदुष्करमितकष्टतरमह् मन्ये खबुख्या जानामि। चम्चलिमितिविशेषणेन साम्यरूपस्य योगस्य स्थिरा स्थिति कर्तुमयोग्यमित्युक्तम्। इन्द्रियनिम्रहेण तस्याचम्चलल सपादनीयमित्या-शक्क्ष प्रमाथीत्युक्तम्। बलविद्यलेन प्रमथनसामध्ये मनस प्रदर्शितम्। दढिमिति विषयलाम्पय्यात् विच्छेतुमशक्यमिति विवेक ॥ ३४॥ प्रश्नमभिनन्दन् श्रीभगवानुवाच। असशय मनश्चल दुर्निम्नह् चेलसिन्नश्चे सशयो नास्ति। यथि दुर्निम्नह् तथािप द्व

क्रमित्यर्थं । किंच बलविद्वचारेणापि जेतुमशक्यम् । किंच दृढ विषयवासनातुषद्भतया दुर्भेष्यम् । अतो यथाकाश्चे दोधूयमानस्य वायो कुम्मादिषु निरोधनमञ्जन्य, तथा तस्य मनसोऽपि निम्नह निरोध सुदुष्कर सर्वथा कर्तुमशक्य मन्ये ॥ ३४ ॥ तदुक्त चल्ललतादिक-मङ्गीकृत्येव मनोनिम्नहोपाय श्रीभगवानुवाच-असशयमिति । चल्लल्लाहिना मनो निस्तेहुमशक्यमिति यहद्रसि पतन्नि संशयमेव,

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

संशयो मनो दुर्निग्रहं चलमित्यत्र हे महाबाहो। किं त्वभ्यासेन त्वभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्या-

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

निरोधो भवति तत्राह—कित्विति । अभ्यासस्वरूप सामान्येन निर्दर्शयति—अभ्यासो नामेति । कस्याचिचित्तभू-मावित्यविशेषितो ध्येयो विषयो निर्दिश्यते, समानप्रत्ययावृत्तिर्विजातीयप्रत्ययानन्तरितेति शेष । चित्तस्येति षष्टी प्रत्य-३ नीलकण्डन्यास्या ( बतुर्धरी )।

मनो निगृह्यते । तत्राभ्यासो नाम कसाचिचित्तभूमौ समानप्रत्ययावृत्ति । वैराग्य तु दृष्टादृष्टेष्टभोगेषु ससाधनेषु दोष-दृशनेन वैतृष्यम् । तत्र यथा कैदारिक केदारेषु कुल्याजल सचारयन्नेकस द्वार पिधायापरसोद्घाटयति तद्वद्वैरा-

४ मधुसूदनीव्याख्या। स्रत्मेवैतद्भवीषीत्यर्थ । एव सत्यपि स्रयतात्मना समाधिमात्रोपायेन योगिनाऽभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते निगृह्यते सर्वरू-त्तिश्रन्य कियते तन्मन इत्यर्थ । अनिप्रहीतुरसयतात्मन सकाशात्सयतात्मनो निप्रहीतुर्विशेषयोतनाय तुशब्द । मनोनि-प्रहेऽभ्यासवैराग्ययो समुख्यबोधनाय चराब्द । हे कौन्तेयेति पितष्वसूप्रत्रस्वमवस्य मया सुखी कर्तव्य इति स्नेहसबन्धन सूचनेनाश्वासयति । अत्र प्रथमार्धेन चित्तस्य हठनिग्रहो न समवतीति. द्वितीयार्धेन त् क्रमनिग्रह समवतीत्युक्तम् । द्विविधो हि मनसो निप्रह हठेन क्रमेण च । तत्र चछु श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि कर्मेन्द्रियाणि च तद्रोलिकमात्रो-परोधेन हठानिगृह्यन्ते । तहुष्टान्तेन मनोऽपि हठेन निप्रहीष्यामीति मृहस्य भ्रान्तिभवति । नच तथा निप्रहीतु शक्यते, तद्गोलकस्य हृदयकमलस्य निरोद्धमशक्यलात् । अतएव च कमनिप्रह एव युक्त । तदेतद्भगवान्वसिष्ठ आह 'उपविश्योपवि• श्यैव चित्तज्ञेन महर्मेह । न शक्यते मनो जेत्र विना युक्तिमनिन्दिताम् ॥ अङ्करोन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गज । अध्या-त्मविद्याधिगम साधुसङ्गम एव च ॥ वासनासपरित्याग प्राणस्पन्दनिरोधनम् । एतास्ता युक्तय पुष्टा सन्ति चित्तजये किल ॥ सतीषु युक्तिष्वेतासु हठानियमयन्ति ये । चेतस्ते दीपमत्सुच्य विनिव्नन्ति तमोऽज्ञनैः' इति । कमनिप्रहे चाध्यात्मवि-द्याधिगम एक उपाय । सा हि दर्यस्य मिथ्यात्व दग्वस्तुनश्च परमार्थसत्यपरमानन्दस्वप्रकाशत्व बोधयति । तथाच सत्येतन्मन खगोचरेषु दृरयेषु मिथ्यालेन प्रयोजनाभाव, प्रयोजनवति च परमार्थसल्यपरमानन्दरूपे दृग्वस्तुनि खप्रकाशलेन खागोचरल बुद्धा निरिन्धनामिवत्ख्यमेवोपशाम्यति । युद्ध बोधितमपि तत्त्व न सम्यग्बुध्यते यो वा विस्मरति तयो साधुसङ्गम एवोपाय । साधवो हि पुन पुनर्बोधयन्ति स्मारयन्ति च । यस्तु विद्यामदादिदुर्वासनया पीड्यमानो न साधृनतुर्वातेतुसुस्सहते तस्य पूर्वोक्तविवेकेन वासनापरित्याग एवोपाय । यस्तु वासनानामितप्राबल्यात्तास्त्यक्त न शकोति तस्य प्राणस्पन्दिनरोध एवो-पाय । प्राणस्पन्दवासनयोश्वित्तप्रेरकलात्तयोनिरोधे चित्तशान्तिरुपपद्यते । तदेतदाह स एव दे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्प-न्दनवासने । एकस्मिश्र तयो क्षीणे क्षिप्र द्वे अपि नश्यत ॥ प्राणायामहढाभ्यासैर्युक्तया च गुरुदत्तया । आसनाश्चनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ असङ्गव्यवहारिलाद्भवभावनवर्जनात् । शरीरनाशदर्शिलाद्वासना न प्रवर्तते ॥ वासनासपरित्यागाचित्त गच्छत्यचित्तताम् । प्राणस्पन्दिनरोधाच यथेच्छिति तथा कुरु ॥ एतावन्मात्रक मन्ये रूप चित्तस्य राधव । यद्भावन वस्तुनो-Sन्तर्वस्तुलेन रसेन च ॥ यदा न भाव्यते किंचिद्धेयोपादेयरूपि यत् । स्थीयते सकल त्यक्ला तदा चित्त न जायते ॥ अवासनस्वात्सतत यदा न मनुते मन । अमनस्ता तदोदेति परमात्मपदप्रदा ॥' इति । अत्र द्वावेवोपायौ पर्यवसितौ प्राणस्यन्दिनरोधार्थमभ्यास वासनापरित्यागार्थं च वैराग्यमिति । साधुसगमाध्यात्मविद्याधिगमौ लभ्यासवैराग्योपपादकतयाऽ-न्यथासिद्धौ तयोरेवान्तर्भाव । अतएव भगवताऽभ्यासेन वैराग्येण चेति द्वयमेवोक्तम् । अतएव भगवान्पतज्ञिलरस्त्रमृत्र 'अभ्यासवैराग्याभ्या तिकरोध ' इति । तासा प्रागुक्ताना प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्यतिरूपेण पञ्चविधानामनन्तानामासुरक्षेन क्रिष्टाना दैवलेनाक्रिष्टानामपि वृत्तीना सर्वासामपि निरोधो निरिन्धनाभिवदुपशमाख्य परिणामोऽभ्यासेन वैराग्येण च समुन्धि-तेन भवति । तदुक्त योगभाष्ये 'चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च । तत्र या कैवल्यप्राग्भारा विवेकनिम्ना सा कल्याणवहा । या लिववेकनिम्ना ससारप्राग्भारा सा पापवहा । तत्र वैराग्येण विषयस्रोत खिलीकियते । विवेकदर्शनाभ्यासेन च कल्याणस्रोत उद्घाव्यते इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोघ 'इति । प्राग्मारे निम्नपदे 'तदा विवेकनिम्न कैवल्यप्राग्मारं चित्तमि'स्वत्र व्याख्यायते । तथा तीववेगोपेत नदीप्रवाह सेतुबन्धनेन निवार्य कुल्याप्रणयनेन क्षेत्रामिसुखं तिर्यक्प्रवाहान्तरमुत्पाद्यते. तथा वैराग्येण चित्तनद्या विषयप्रवाह निवार्य समाध्यभ्यासेन प्रशान्तवाहिता सपाद्यत इति द्वार-

५ भाष्योक्तर्षरीपिका । अभ्यासेन चित्तम्मौ कस्याचिद्विजातीयप्रत्ययानन्तरितसमानप्रत्ययावृत्तिलक्षणेन वैराग्य नाम दृष्टादृष्टेषु भोगेषु दोषदर्शनाभ्यासा-हैसृष्ट्य तेन च गृह्यते । विक्षिप्तत्वादिक त्यक्ता निरुध्यत इत्यर्थ । पूर्वार्धे महाबाहो इति संबोधयन्महाबाहुनातिबल्धेन जितनिवातक-वचादिना त्यापि यथेवमुख्यते तर्हि मनसो दुनिप्रहले सत्तयो नास्तीति स्चयति । बाह्वादिबल्धाध्यो मनसो निप्रहो न भवति ६ श्रीषरीम्यास्या ।

तथापि त विषवाज्ञिन्तनपूर्वक्रमस्यासेन प्रमारमाकारमत्ययमा बृत्या विषयवैद्युष्येन च गृह्यते निगृह्यते । अभ्यासेन ज्यमतिबन्या-

## असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वर्ष्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्ट्रमुपायतः॥ ३६॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

चित्समानप्रत्ययावृत्तिश्चित्तस्य । वैराग्यं नाम दृष्टादृष्ट्यभोगेषु दोषदर्शनाभ्यासाद्वैतृष्ण्यं तेन च वैराग्येण गृह्यते । विक्षेपरूपः प्रचारश्चित्तस्यैवं तन्मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ यः पुन-रसंयतात्मा तेन—असंयतात्मनाभ्यासवैराग्याभ्यामसंयत आत्मान्तःकरणं यस्य सोऽयमसंयतात्मा

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

यस तद्विकारत्वयोतनार्था । वैराग्यस्वरूप निरूपयति—वैराग्यमिति । तेषु वैतृष्ण्यं वैराग्यं नामिति संबन्ध । तम्र हेतु सूचयति—दोषेति । विषयेषु तृष्णाविषयेषु दोषदर्शनमभ्यस्यते तेन वैतृष्ण्य जायते । निगृद्धमाण निर्दिशति—विक्षेपेति । तस्मिन्गृहीते निरुद्धे मनोनिरोधेऽस्य किं स्मादित्यपेक्षायामाह—एवमिति । अभ्यासहेतुकवै- राग्यद्वारा चित्तप्रचारनिरोधे निरुद्धवृत्तिक मनो विषयविमुखमन्तर्निष्ठ भवतीत्वर्थ ॥ ३५ ॥ स्यतात्मनो योगप्राप्तिः सुस्रमेत्युक्तवा स्यतिरेक दर्शयति—यः पुनिरिति । स्यतिरेकोपन्यासपर पूर्वार्धमन्त्व स्याकरोति—असंयतेति । ३ नीलकण्डन्यास्या (चतुर्थरी)।

भ्येण विषयस्रोत खिलीकियते अभ्यासेन कल्याणस्रोत उद्घाटचत इति द्वयोरप्यावश्यकत्वम् । तथाच सूत्रम्— 'अभ्यासवैराग्याभ्या तक्रिरोधः' इति ॥ ३५ ॥ असयतात्मनाऽजितचित्तेन । वश्यात्मना जितचित्तेन । उपाय-

४ मधुसूद्नीव्याख्या। मेदात्समुचय एव । एकद्वारले हि त्रीहियववद्विकल्प स्यादिति । मन्त्रजपदेवताध्यानादीनां क्रियारूपाणामावृत्तिलक्षणोऽभ्यास सभवति । सर्वत्रापारोपरमस्य तु समाधे को नामाभ्यास इति शङ्का निवारयितुमभ्यासं सूत्रयतिस्म 'तत्र स्थितौ यह्नो-Sभ्यास ' इति । तत्र खरूपावस्थिते द्रष्टरि शुद्धे चिदात्मनि चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहितारूपा निश्वलतास्थितिस्तदर्थं यहा। मनस उत्साह स्वभावनाष्ट्रत्याद्वहि प्रवाहशील चित्त सर्वथा निरोत्त्यामीत्येवविध । स आवर्त्यमनोऽभ्यास उच्यते । 'सह दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि ' अनिर्वेदेन दीर्घकालासेवितो विच्छेदाभावेन निरन्तरासेवित सत्कारेण श्रद्धातिशयेन च सेवित । सोऽभ्यासो दृढभूमिर्विषयसुख्यासनया चालयितुमशक्यो भवति । अदीर्घकालले दीर्घकाललेऽपि विच्छिष विच्छिय सेवने श्रद्धाति शयाभावे च लयविक्षेपकषायसु बाखादानामपरिहारे व्युत्थानसहकार प्रावल्याद हद भूमिरभ्यास फलाय न स्थादिति त्रयमुपात्तम् । वैराग्यं तु द्विविध अपर परं च । यतमानसज्ञाव्यतिरेक्षज्ञैकेन्द्रियसज्ञावशीकारसज्ञाभेदैरपरं चतुर्धा । तत्र पूर्वभूमिजयेनोत्तरभूमिसपादनविवक्षया चतुर्थमेवासूत्रयत् 'दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसञ्जावैराग्यम्' इति । स्त्रियोऽभपानमैश्वर्यमित्यादयो दृष्टा विषया । खर्गो विदेहता प्रकृतिलय इत्यादयो वैदिकलेनानुश्रविका विषयास्तेषु-भयविधेष्वपि सत्यामेव तृष्णाया विवेकतारतम्येन यतमानादित्रय भवति । अत्र जगति कि सारं किमसारमिति गुरुशासाभ्यो **ज्ञास्यामी** खुद्योगो यतमानम् । खिचते पूर्ववियमानदोषाणा मध्येऽभ्यस्यमानविवेकेनैते पक्का एतेऽविश्वाद्य इति चिकित्सकव द्विवेचन व्यतिरेक । दृष्टानुश्रविकविषयप्ररुनेर्दु यात्मलबोधेन बहिरिन्द्रियप्रवृत्तिमजनयन्त्या अपि तृष्णाया औरसुक्यमात्रेण मनस्यवस्थानमेकेन्द्रियम् । मनस्यपि तृष्णाञ्चन्यत्वेन सर्वथा वैतृष्ण्य तृष्णाविरोधिनी चित्तवृत्तिर्ज्ञानप्रसादरूपा वशीकारसेज्ञा वैराग्यम् , संप्रज्ञातस्य समाधेरन्तरङ्ग साधनमसप्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम् । तस्य खन्तरङ्गसाधन परमेव वैराग्यम् । तश्चास्त्रयतः 'तत्परं पुरुषक्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्' इति । सप्रज्ञातसमाथिपाटवेन गुणत्रयातमकात्प्रधानाद्विविक्तस्य पुरुषस्य स्याति साक्षात्कार उत्पद्यते । ततश्चाहोषगुणत्रयव्यवहारेषु वैतृष्ण्य यद्भवति तत्परं श्रेष्ठ फलभूत वैराग्यम् । तत्परिपाकनिमित्ताच चित्तोपशमपरि-पाकाद्विलम्बेन कैवल्यमिति ॥ ३५ ॥ यत्तु लमवोच प्रारब्धभोगेन कर्मणा तत्त्वज्ञानाद्पि प्रबलेन खफलदानाय मनसो वृत्तिषृत्पवमानासु कथ तासा निरोध कर्तु शक्य इति तत्रोच्यते—उत्पन्नेऽपि तत्त्वसाक्षात्कारे वेदान्तव्याख्यानादिव्यासङ्गा-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

किलभ्यासवैराग्यसाध्य । यथातिप्रबलै राजिम खग्रहे वासियतु दुर्घरो दुर्वासा अपि तब मात्राऽबलया कुन्ला विषयेषु वैराग्येण तत्सेवनपरत्व परिलाज्य तच्छुश्रूषाभ्यासेन च खग्रहे निवासित असादितश्च तथा ल तत्पुत्रो महक्तेनोपायेन दुर्निग्रहमिप मनो निप्र-हीतु योग्योऽसीति सूचयन्नाह—हे कौन्तेयेति ॥३५॥ असयत अभ्यासवैराग्याभ्यामनायत्तं चित्त यस्य तेन आत्मौपम्येनेल-

६ श्रीधरीव्याख्या । द्वैरान्येण च विक्षेपप्रतिवन्धादुपरतवृत्तिक सत्परमात्माकारेण परिणत तिष्ठतीत्वर्थः । तदुक्त योगशास्त्रे—'मनसो वृत्तिशून्यस्य श्रका-कारतया स्थितिः । या सप्रशातनामासौ समाधिरश्रिधीयते ॥' इति ॥ ३५ ॥ एतावास्त्विह निश्चय इस्राह—असंयतात्मनेति ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

उक्कम तत्र भगवता भाष्यकृता 'अभयाधीमश्चित्तवृत्तिनिशेष' इति । अत एवा प्रतिज्ञा ॥ ३५ ॥ असंयतात्ममोऽविरक्तस्य न कर्यविद्योगा

## अर्जुन उवाच । अयितः श्रद्धयोपेतो योगाचितिमानसः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तेनासंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दुःखेन प्राप्य इति मे मतिः। यस्तु पुनर्वद्रयात्माभ्यासवैराग्याभ्यां वदयत्वमापादित आत्मा मनो यस सोऽयं वदयात्मा तेन वदयात्मना तु यनता भूयोऽपि प्रयत्न कुर्वता शक्योऽवानु योग उपायतो यथोकादुपायात्॥ ३६॥तत्र योगाभ्यासाङ्गीकरणेन परलोकेहलोकप्राप्तिः

२ आनम्द्रगिरिज्याख्या ।

पूर्वोक्तान्वयव्याख्यानपरमुत्तरार्धं व्याचष्टे—यस्तिवत्यादिना । भन्त करणस्य स्ववशत्वे तिद्धेऽपि वैराग्यादावास्था-वता भवितव्यमित्याह—यततेति । उपायो वैराग्यादिपूर्वको मनोनिरोध ॥ ३६ ॥ प्रश्नान्तरमुत्थापयति—तन्नेत्या-दिना । मनोनिरोधस्य दु खसाध्यत्वमाशङ्क्य परिहृते सति प्रष्टा पुनरवकाश प्रतिलम्योवाचेति सबन्ध । छोकद्वय-

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

तोऽभ्यासवैराग्यरूपात् ॥ ३६ ॥ मनसो दुर्निम्रहत्वाद्योगसिद्धौ विष्न पश्यन्नर्जुन उवाच — हे कृष्ण, योगात्कर्मयोगा-

दालखादिरोषाद्वाऽभ्यासवैराग्याभ्या न संयतो निरुद्ध आत्मान्त करण येन तेनासयतात्मना तत्त्वसाक्षात्कारवतापि योगो मनोवृत्तिनिरोध दुष्प्राप दु खेनापि प्राप्तु न शक्यते । प्रारब्धकर्मकृताचित्तचाञ्चल्यादिति चेत्त्व वदसि तत्र मे मतिर्मम समतिस्तत्तथैनेसर्थ । केन तर्हि प्राप्यते । उच्यते --वर्यातमना तु वैराग्यपरिपाकेन वासनाक्षये सति वर्य स्वाधीनो विषय-पारतष्ट्रयग्रन्य आत्मान्त करणं यस्य तेन । तुशब्दोऽसयतात्मनो वैलक्षण्यद्योतनार्थोऽत्रधारणार्थो वा । एतादृशेनापि यतता यतमानेन वैराग्येण विषयस्रोत खिलीकरणेऽप्यात्मस्रोतउद्घाटनार्थमभ्यास प्रागुक्त कुर्वता योग सर्विचित्तवृत्तिनिरोध शक्योऽ-बागुम्, चित्तचाश्रस्यनिमित्तानि प्रारब्धकर्माण्यप्यभिभूय प्राप्तु शक्य । कथमतिबलवतामारब्धभोगाना कर्मणामभिभव । उच्यते—उपायत उपायात् । उपाय पुरुषकारस्तस्य लौकिकस्य वैदिकस्य वा प्रारब्धकर्मापेक्षया प्राबल्यात् । अभ्यथा लौकि॰ कस्य कृष्यादिप्रयक्षस्य वैदिकाना ज्योतिष्टोमादिप्रयक्षस्य च वैयर्थ्यापत्ते । सर्वत्र प्रारब्धकर्मसदसत्त्वविकल्पप्रासात्प्रारब्धकर्म-सत्त्वे तत एव फलप्राप्ते कि पौरुषेण प्रयत्नेन, तदसत्त्वे तु सर्वथा फलासभवातिं तेनेति । अथ कर्मण स्वयमदृष्टरूपस्य दृष्ट-साधनसपत्तिव्यतिरेकेण फलजननासमर्थलादपेक्षित कृष्यादौ पुरुषप्रयत्न इति चेत् । योगाभ्यासेऽपि सम समाधान. तत्सा-ध्याया जीवनमुक्तरिप मुखातिशयरूपलेन प्रारब्धनमैफलान्नर्भावात् । अथवा यथा प्रारब्धकमैफल तत्त्वज्ञानात्प्रबलमिति कल्प्यते दृष्टलात्तथा तस्मादिप कर्मणो योगाभ्यास प्रबलोऽस्तु, शास्त्रीयस्य प्रयत्नस्य सर्वत्र तत प्राबल्यदर्शनात् । तथाबाह भगवान्व-सिष्ठ 'सर्वमेवेह हि सदा ससारे रघुनन्दन । सम्यक्प्रयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ उच्छास्र शास्त्रित चेति पौरुष द्विविध स्मृतम् तत्रोच्छास्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥' उच्छास्र शास्त्रप्रतिषिद्धमनर्थाय नरकाय । शास्त्रित शास्त्रविहितमन्त -करणग्रुद्धिद्वारा परमार्थाय चतुर्व्वेषेषु परमाय मोक्षाय । 'शुभाशुभाभ्या मार्गाभ्या वहन्ती वासनासरित् । पौरुषेण प्रयनेन योजनीया छुमे पथि ॥ अञ्चमेषु समाविष्ट छुमेष्वेवावतारय । स्वमन पुरुषार्थेन बळेन बळिना वर ॥ द्रागभ्यासवशायाति यदा ते वासनोदयम् । तदाभ्यासस्य साफल्य विद्धि लमरिमर्दन ॥' इति । वासना शुमेति शेष । 'सदिग्धायामपि मृश शुभामेव समाहर । ग्रुभाया वासनावृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥ अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पद । गुरुशास्त्रप्रमाणैस्ल निर्णौ ः तावदाचर ॥ तत पक्ककषायेण नून विज्ञातवस्तुना । शुभोऽप्यसौ लया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥' इति । तस्मात्साश्चि-शतस्य ससारस्याविवेकनिबन्धनस्य विवेकसाक्षात्कारादपनयेऽपि प्रारव्धकर्मपर्यवस्थापितस्य चित्तस्य खाः प्राविकीनामपि वृत्तीना थोगाभ्यासप्रयक्षेनापनये सति जीवन्मुक्त परमो योगी । चित्तवृत्तिनिरोधामावे तु तत्त्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति सिद्धम् । अविषष्ट जीवन्मुक्तिविवेके सविस्तरमनुसधेयम् ॥ ३६ ॥ एव प्राक्तनेन प्रन्थेनोत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽनुःपन्नजीवन्मुक्तिरपरमो ५ आप्योत्कर्वदीपिका।

नेनोक्तो योगो दुष्प्रापः प्राप्तुमशक्यः । वशीकृतचित्तेन तूपायत अभ्यासवैराग्यरूपोपायात् भूयोऽपि यतता प्रयक्त कुवैता योगो-ऽवाप्तु प्राप्तु शक्य ॥ ३६ ॥ योगभ्रष्टस्य स्वर्गमोक्षयोरमावसाशक्कार्छन उवाच । अयतिरयक्षशीलो योगमार्गे श्रद्धया आस्तिक्य-६ श्रीषरीन्याच्या ।

असंयतात्मा उक्तप्रकारेणाभ्यासवैराग्याभ्यामसयत आत्मा चित्त यस्य तेन पुरुषेणाय योगो दुष्प्राप प्राप्तुमशक्य । अभ्यासवैरा-ब्याभ्या वह्यो वशवती आत्मा चित्त यस्य तेन पुरुषेण पुनश्चानेनैवोपायेन प्रयक्त कुर्वता योग प्राप्तु शक्य ॥ ३६॥ अभ्यास-७ अभिनवशुप्ताचायन्या ।

वाति । वश्यास्मनेति वैराग्यवता यतमानेनेति साभ्यासेन उपायाननेकसिद्धान्ताविज्ञास्त्राचिहितान्सिअस ॥ ३६ ॥ अर्जुन उवान्त । अर्थति-भ० गी० ४२

#### १ श्रीमण्डाकरमाध्यम्।

निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योगसिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शन न प्राप्तसिति योगी योग-मार्गान्मरणकाले चलितचित्त इति तस्य नाशमाशङ्कार्जुन उवाच—अयतिरिति । अयतिरप्रयह्मवा-न्योगमार्गे अद्ययस्तिक्यबुद्ध्या चोपेतो योगाद्ग्तकालेऽपि चलित मानसं मनो यस्य स चलितमानसो

#### २ आन द्गिरिज्याख्या ।

प्रापककर्मसभवे कृतो योगिनो नाशाशक्केताशक्काह—योगाभ्यासेति । तथापि योगानुष्ठानपरिपाकपरिपापितसम्य-ग्दर्शनसामध्यानमोक्षोपपत्तौ कृतस्तस्य नाशाशक्केति चेन्मैवमनेकान्तरायवश्वाद्योगस्येह जन्मनि प्रायेण ससिद्धेर-सिद्धिरित्यभिसधायाह—योगसिद्धीति । अभ्युदयनि श्रेयसबिहर्भावो नाशो योगमार्गे तत्फलस्य सम्यग्दर्शनस्या-दर्शनादिति शेष । तर्हि ततो बिहर्मुखत्वमेवास्यन्तिक सनुत्तमिस्याशक्काह—श्रद्धयेति । तर्हि योगमार्गमाश्रयते नेस्याह—योगादिति । मरणकाले व्याकुलेन्द्रियस्य ज्ञानसाधनानुष्ठानावकाशाभावाद् युक्त तत्म्रक्षितमानसन्त्रमिन

#### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)।

चिलतमानसस्यक्तकर्मा सन्यासीत्यर्थ । श्रद्धया उपेतो योगमार्ग प्रविद्योऽपि अयति आयुषोल्पत्वाद्वा वैराग्यदौर्ब-ल्याद्वाल्पप्रयत्न । अलवणा यवागूरितिवदत्राल्पार्थे नञ् । स कदाचित् योगससिद्धिं योगफल सम्यग्दर्शनमप्राप्य

४ मधुसूदनीन्याख्या ।

योगी मत । उत्पन्नतत्त्वज्ञान उत्पन्नजीवन्मुक्तिस्तु परमो योगी मत इत्युक्तम् । तयोष्ठभयोरिष ज्ञानाद्ज्ञाननाशेऽपि यावत्रार्ष्यभोग कमें देहेन्द्रियसघातावस्थानात्प्रार्ष्यभोग कमें देहेन्द्रियसघातावस्थानात्प्रार्ष्यभोग कमें देहेन्द्रियसघातावस्थानात्प्रार्ष्यभोग कमें विहेन्द्रियसघातावायात्पुनस्त्याद्विहिष्ठवस्य प्रति कापि नास्त्याञ्चा । यस्तु प्राकृतकर्ममिल्ब्यिविदिषापर्यन्तित्तिस्त्याद्विहिष्ठापर्यन्ति कापि नास्त्याञ्चा । यस्तु प्राकृतकर्ममिलंब्यविदिषापर्यन्तित्तिस्त्या परप्रबोधनदक्ष ग्रस्मपस्य तत्रो वेदान्तमहावाक्योपदेश प्राप्य तत्रासभावनाविपरीतभावनाख्यप्रतिबन्धनिरासाय 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि 'अनावृत्ति शब्दात्' इत्यन्तया चतुर्लक्षणमीमासया अवणमनननिदिध्यासनानि गुरुप्रसादात्रकर्तुमारभते स अद्धानोऽपि सन्नायुषोऽल्पलेनाल्पप्रयत्नलाद्विक्ष्यासनानि गुरुप्रसादात्रकर्तुमारभते स अद्धानोऽपि सन्नायुष्ठोऽल्पलेनालपप्रयत्नलाद्विक्ष्यासनाविद्यासनेपु कियमाणेष्वेव मध्ये व्यापद्यते । स ज्ञानपरिपाकश्चर्यलेनानघ्रज्ञानो न मुच्यते, नाप्युप्तासनासिहितकर्मफल देवलोकमनुभवस्विद्यासिगाणेण, नापि केवलकर्मफल पितृलोकमनुभवति धूमादिमाणेण, कर्मणामुप्तिमाना च लक्तलात् । अत एताद्दशो योगश्चष्ट कीटादिमावेन कष्टा गतिमियादज्ञले सति देवयानपितृयानमार्णसवन्यलात् वर्णाश्रमाचारप्रप्रवत्, अथवा कष्टा गति नेयात्, शास्त्रनिन्दतकर्मग्रस्त्यलाद्वामदेववदिति सशयपर्योञ्जलमना अर्जुन उवाच—यतिर्यन्नश्चात्र । अल्याचे नत्र । अल्याच कार्यादीनत्वामुपलक्षणम् । 'शान्तो दान्त उपरतितितिक्षाश्रद्धादिसपन्मुमुक्षता चेति प्रमाचीनस्वदिष्ठिष्ठा । तेन निल्यानित्यवद्धविवेक इहामुत्रफलभोगविराग शमदमोपरितितितिक्षाश्रद्धादिसपन्मुमुक्षता चेति प्रमाचीक्षवद्विष्का ।

बुद्धा चोपेत युक्तोऽन्तकाले योगाचलित मानस मनो यस सोऽश्रष्टस्मृति योगसिसिद्धं योगफल सम्यग्दर्शनमप्राप्य का गति गच्छित। अयमाशय —योगाभ्यासाङ्गोकरणेन समस्तकर्मणा सन्यासात्कर्मफलस्य गन्तव्यस्य स्वर्गोदेरभाव योगाचितिचित्तवात् योगफलस्य सम्यग्ज्ञानस्यालाभातपृच्छिति का गति गच्छितीति। तत्तत्स्यान प्रस्ताकष्ठंणशिलेन त्यया या गति प्रति योगप्रशे नीयते ता त्यमेव वक्तु योग्योऽसीति सूचयन्नाह—हे कृष्णोति। यत्तवत्रार्जुनोऽग्रहीतसन्यासानामापातत शास्त्रोत्थातमातमिविकानां उभयविधवैराग्यवता देश्वरार्पणवुद्धवावश्यक कर्म कुर्वता मोक्षमार्गप्रग्रत्ताना यदि मध्ये मरणादिनाऽप्राप्य सन्यास मोचकज्ञाने विष्नवता गति प्रच्छिति—अयिति । अयित सन्यासमोचकज्ञानासपच हे कृष्ण, का गति गच्छितीत सबन्ध । नतु किमन्त प्रष्ट्य तत्त्तकर्मानुगुणा गति गमिष्यतीत्याशङ्काह—श्रद्धयोपेत इति । श्रद्धा मोक्षे ईश्वरे चास्तिक्यबुद्धि तयोपेत । मोक्षार्थ सत्त्वग्रद्धये ईश्वरार्पणबुद्धा आवश्यत कर्म कुर्विति भाव । तिर्हि मोक्षमेव प्राप्सतीत्याशङ्काह—अप्राप्यति । योगो ज्ञानयोग सएव सिद्धि सिद्धश्चव्दवाच्यमोक्षसाधनलादुपचारत्तामप्राप्य । अनुत्वे मोचकज्ञान इत्यर्थ । ज्ञानाभावे कृतो मोक्षप्राप्तिरिति भाव । कृतो वोकश्रद्धोपेतस्य योगसिद्धिप्राप्तिस्तत्राह—योगाचितितमानस इति । अत्र केचियागाचितिन तत्तलोकप्राप्तये करिन स्वाच्यावित । केचित्त विषयेष्वासक्त इति वदन्ति । अन्येतु कि मम मोक्षेण क्राम्यान्यागादिनेव तत्तलोकप्राप्तये करिन श्रिषीव्याक्या।

वैराग्याभावेन कथिनदप्राप्तसम्यग्यान कि फलमाप्तोतीत्यर्जुन उवाच—अयतिरिति । प्रथम श्रद्धोपेत एव योगे प्रवृत्त नहु मिथ्याचारत्तथा । तत- परतु अयतिनै सम्यग्यतते । शिथिकाश्यास इत्यर्थ । तथा शोगाचिति मानस विषयप्रवण चित्त यस्य । मन्द-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याच्या ।

रिति । प्राप्तायोगायस चिक्रतेऽपि चित्ते श्रद्धा न शीयते । विनष्टश्रद्धो हि सिद्धयोगोऽपि सर्वे निष्फळ कुरुते । उक्तहि 'यदा प्राप्यापि

## किन्नोभयविभ्रष्टिकन्नाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

१ श्रीमच्डाकर माण्यम् ।

भ्रष्टस्मृति सोऽप्राप्य योगससिद्धि योगफल सम्यग्दर्शन का गति हे कृष्ण, गच्छति ॥ ३७ ॥ कचि दिति । कचितिक नोभयविभ्रष्ट कर्ममार्गाद्योगमार्गाच विभ्रष्ट सिद्यत्राभ्रमिव नद्यति किया न

#### २ आनन्दगिरिज्यारया ।

खाशक्काह—भ्रष्टेति । गम्यत इति गति पुरुषार्थं , सामान्यप्रश्नमन्तर्भाव्य विशेषप्रश्नो उष्टव्य ॥ ३७ ॥ प्रश्नमेव विष्टुणोति—किचिति । प्रशस्तप्रश्नार्थत्व किचितिस्याङ्गीकृत्य व्याचष्टे—िकिसिति । उभयविभ्रष्टत्व स्पष्टपति— कर्मेत्यादिना । वायुना छिन्न विशकछितमभ्र यथा नश्यति तद्वदित्याह—िछन्नेति । नाशाशङ्कानिमित्तमाह—

३ नीलकण्ठव्यारया (चतुधरी)।

मृतश्चेत् का गतिं गच्छति ॥ ३७ ॥ किचिदिति । किचिन्नोभयविश्रष्ट कर्ममार्गाद्योगमार्गाच विश्रष्ट छिन्नाश्रमिव

साधनचतुष्टयसपत्र गुरुसुपरस्य वेदान्तवाक्यश्रवणादि कुवन्नपि परमायुषोऽल्पलेन मरणकाले चेन्द्रियाणा व्याकुल्लेन साधनानुष्ठान।सभवात् योगाचिलतमानस योगाच्छ्वणादिपरिपाकलब्धजन्मनस्तत्त्वसाक्षात्काराचिलत तरफलमप्राप्त मानस यस्य स योगनिष्पत्येवाप्राप्य योगसिसिद्ध तत्त्वज्ञाननिमित्तामज्ञानतत्कार्यनिष्टृत्तिमपुनराटृत्तिसिह्तामप्राप्यातत्त्वज्ञ एव मृत सन् का गति हे छुष्ण, गच्छिति सुगति दुर्गति वा । कर्मणा परित्यागाज्ज्ञानस्य चानुत्पत्ते शास्त्रोक्तमोक्षमावनानुष्ठायिलाच्छास्त्रगहितकर्मस्मृत्यलाच ॥ ३० ॥ एतदेव सश्यवीज विश्वणोति —कचिदिति साभिलाषप्रश्ने । हे महावाहो महान्त सर्वेपा भक्ताना सर्वोपद्रविनवारणसमर्था पुरुषार्थचतुष्ट्यदानसमर्था वा चलारो बाह्वो यस्येति प्रश्निनित्तकोधाभावस्तदुत्तरदानसिहष्णुल च सूचितम् । ब्रह्मण पि ब्रह्मप्राप्तिमार्गे ज्ञाने विमूढो विश्विप्त । अनुत्पन्नब्रह्मात्म्येक्यसाक्षात्कार इति यावत् । अप्रतिष्ठो देवयानिपतृत्यानमार्गगमनहेतुभ्यामुपासनाकर्मभ्या प्रतिष्ठाभ्या सावनाभ्या रहित सोपासनाना सवेषा कर्मणा परित्यागात् । एताहश् इभयविश्रष्ट कर्ममार्गाज्ज्ञानमार्गाच विश्रष्टशिक्ताश्रमित वायुना छित्त विश्रकति पूर्वस्मान्मेधान्नष्टमुत्तर मेघ चाप्राप्तमश्र यथा
वृष्ट्ययोग्य सदन्तरास्त एव नश्यित तथा योगश्रष्टोऽपि पूर्वस्मात्कर्ममार्गाद्विच्छित्तर च ज्ञानमागमप्राप्तोऽन्तरारु एव नश्यित

ष्यामीति चेष्टितमानस इति व्याख्या वर्णयन्तीति भाष्यविरुद्धमितरे कित्यत तिंचन्त्यम् । एवमुक्तप्रकारेणादौ मोक्षार्थं सत्तव
ह्युद्धये ईश्वरार्पणबुद्धावर्यक कर्म कुर्वत कि मम मोक्षेण काम्यान्यागादीनेव करिष्यामीति योगाचितमानसस्य काम्यामिष्टो
माधनुष्ठानसभवेन गतेरुक्तलात् प्रश्नविवरणरूपसोत्तरश्चेकस्योत्तरस्य चासगत्यापत्ते । एतेनायतिरित्यादिपरास्तम् । त्यक्तवंकर्मण

अप्राप्तसम्यग्दर्शनस्यैनोभयश्रष्टलात् । यदिप योगो ज्ञानयोग इत्यादि तदिप न । मुख्यार्थसभवे उपचारायोगात् । यदिप व्याख्या
नान्तरप्रदर्शन तदिप न । प्रथमव्याख्यानस्यापदार्थलात् द्वितीयस्य तृतीयान्तर्भावादिति दिक् ॥ ३७ ॥ खाशय स्फुटयति—

कचिदिति प्रश्ने । उभयविश्रष्ट सर्वकर्मणा त्यागात् कर्ममार्गात् सम्यग्दर्शनालाभायोगाच विश्रष्ट स कि नर्यत्युत न 

नर्यति । उभयविश्रष्टलमेव दर्शयति द्वाभ्या विशेषणाभ्याम् । अप्रतिष्ठो निराश्रय कर्ममार्गरूपरादित् । महाण पिय ब्रह्मप्र
समार्गे विमुद्ध ज्ञानमार्गावष्टम्भगृत्य । उभयविश्रष्टस्य नाशे दृष्टान्तमाह । छिन्नाश्रमित यथा पूर्वस्मादश्चाद्विन्छिगोऽश्रेकदेश परम
अमप्राप्य मध्य एव नर्यति तद्वत् । महाबाहो इतिसबोधयन् भक्तोद्धारणसमर्थेरतिप्रबलैबाहुभिर्युक्ते लयि सति तस्य नाशो न

युक्त इति योतयति । यत्तु प्रश्नमेव विश्वणोति । कचिदिति किमित्यस्मिन्नथे । नर्यति नर्य प्राप्ति । किवा तस्य गत्यन्तरसन्ति।

किमापेक्षित पक्षान्तर पूरणीयम् । नन्त नरकपातान्तसस्य को वापराध इत्याशक्काह—ब्रह्मण पिथ विमुद्ध इति । नन्त

कृताना काम्यकर्मणा तथा चित्तग्रख्यीमनुष्ठितानामावर्यक्कर्मणा फल प्राप्त्यति कृतोऽस्य नरकप्राप्तिरित्याशक्काह — उभयवि
भष्ट इति । कृतैरावर्यक्कर्मिश्वत्वग्रद्धौ जातायामिषि तदुपेयमोचकज्ञानपरिश्रष्ट किमन्यत्तेषामावर्यक्कर्मणा फल प्राप्तुयात्,

तथा खात्मान कर्तृलादिरहित कर्मण्यनिधकारिण निश्वत्य ब्रह्मापण ब्रह्मदित्याद्वक्तमानेण ग्रुद्धर्य कर्माचरणात् कथ वा

कर्मण्यिकारी स्यादित्यग्रयविष्ठप्रदस्यार्थं । नन् किमित्येव ब्रह्मण पिश्र तस्य विमुद्धतेत्यत्त उक्तमप्रविष्ठ इति । प्रतिष्ठा ध्रुद

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

वैराग्य इस्त्रथ । एवमभ्यासवैराग्यशैथिल्याधोगस्य ससिद्धि फल ज्ञानमप्राप्य का गति प्राप्तोति ॥ ३७ ॥ प्रश्नामिप्राय विवृणोति— किबिदिति । कर्मणामीश्वरापितत्वादननुष्ठानाच न तावत्कर्मफल स्वर्गादिक प्राप्तोति, योगानिष्यत्तेश्च न मोक्ष प्राप्तोति, एवसुभयसा-

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या । विज्ञानं दवित वित्तविश्रमात् । तदैव ध्वसते शीध्र तूळराशिरियानलात् ॥' इति । योगस्य सन्यन्सिद्धावजाताया किं लोकाविष्कान्तः एतन्मे संदायं कृष्ण छेत्तुमईस्यदोषतः । त्वदन्यः संदायस्यास्य छेना न खुपपद्यते ॥ ३९॥ श्रीभगवानुवाच । पार्थ नैवेह नामुत्र विनादास्तस्य विद्यते । नहि कल्याणकृत्कश्चिद्वर्गतिं तात गच्छति ॥ ४०॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

नश्यत्यप्रतिष्ठो निराश्रयो हे महाबाहो, विमृद्ध सन्ब्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्तिमार्गे ॥ ३८॥ एनदिति । एतन्मे मम संशय कृष्ण, छेत्तुमपनेतुमर्हस्यशेषतः । त्वद्न्यस्त्वत्तोऽन्य ऋषिर्देवो वा छेता नाशयिता सशयस्यास्य न हि यसादुपपद्यते न संभवत्यतस्त्वमेव छेत्तुमर्हमीत्यर्थः ॥ ३९॥ पार्थेति । हे पार्थं,

#### २ आनन्द्गिरिष्याख्या।

निराश्चय इति । कर्ममार्गरूपावष्टम्भाभावेऽपि ज्ञानमार्गावष्टम्भसस्य भविष्यतीस्पाशक्काह—विमूदः सिन्नाति ।
महि कर्मिण प्रतीयमाशक्का युक्तामिलाष स्वक्तेश्वरे समर्प्यासमर्प्यं वा कर्मानुतिष्ठतो निरुपचारेण तन्नश्चवचनासभवास्तर्वकर्मसन्यासिनस्तु विहिताना स्यागाञ्ज्ञानोपायाच विच्युतेरनर्थप्राप्तिशङ्का युक्तेति भाव ॥ ३८ ॥ यथोपदर्शितसंशयापाकरणार्थमर्जुनो भगवन्त प्रेरयन्नाह—एतदिति । मसोऽन्य कश्चिद्दिवो देवो वा स्वदीय सशय छेस्सतीस्यादाक्ष्माह—त्वदन्य इति । अन्यस्य सशयच्छेतुरभावे फलितमाह—अत इति ॥ ३५ ॥ योगिनो नाशाशङ्का परिद्वरम्नुत्तरमाह—श्रीभगवानिति । यदुक्तसुभयभ्रष्टो योगी नश्यतीति तन्नाह—पार्थेति । तन्न हेतुमाह—नैवेति ।
३ नीलकण्डम्याक्या ( वतर्षरी )।

पूर्वमपर वा मेघसघमप्राप्य मध्ये एव नर्यति तद्वत् । अप्रतिष्ठो निराश्रयः । हे महाबाहो, विमूढो ब्रह्मणः पथि ब्रह्मप्राप्तिमार्गे ॥३८॥ एतत् एतम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ३९॥ अत्रोत्तर भगवानुवाच—पार्थेति । हे तातेति वात्सल्या-

#### ४ मधुसुदनीव्यारया।

कर्मफळ ज्ञानफळं च ळब्धुमयोग्यो न किमिति प्रश्नार्थ । एतेन ज्ञानकर्मसमुचयो निराकृत । एतिसिन्हि पक्षे ज्ञानफळाळामेऽपि कर्मफळळामसमवेनोभयविश्रष्टलासमवात् । नच तस्य कर्मसमवेऽपि फळकामनात्यागात्तत्फळश्ररावचनमवकल्पत इति वाच्यम् । निष्कामानामपि कर्मणा फळसद्भावस्यापस्तम्बवचनाद्युदाहरणेन बहुश प्रतिपादितलात् । तस्मात्सवंकर्मस्याणिन प्रस्येवाय प्रश्न । अनर्थप्राप्तिशङ्कायास्तत्रेव सभवात् ॥ ३८ ॥ यथोपदि्शतस्ययापाकरणाय भगवन्तमन्तर्यामिणमर्थयते पार्य —एतत् एतं पूर्वोपद्शित मे मम सशय हे कृष्ण, छत्तुमपनेतुमर्हस्यशेषत सशयमूळाधर्माद्युच्छेदेन । मदन्य कश्चिद्दषिर्वा देवो वा लदीय-मिम सशयमुच्छेत्स्यतीत्याशङ्काह् —लदन्य लत् परमेश्वरात्सर्वज्ञाच्छास्रकृत परमगुरो कार्यणकादन्योऽनीश्वरत्वनासर्वज्ञ कश्चि-हिषवी देवो वाऽस्य योगश्रष्टपरलोकगतिविषयस्य सशयस्य छत्ता सम्यग्रत्तरदानेन नाशियता हि यस्मान्नोपपद्यते न सभवति तस्मा-रवमेव प्रसक्षद्शी सर्वस्य परमगुरु सशयमेतं नम छत्तुमर्हसीत्यर्थ ॥ ३९॥ एवमर्जुनस्य योगिन प्रति नाशाशङ्का परिहरत्वत्तम्—

#### ५ माच्योत्कर्पदीपिका।

पुरुषार्थपरिखागेन परमार्थशक्तिलक्षणा तद्रहित इखर्थ इतीतरै किएत तदसत्। काम्यक्रमेणा फलसावर्यमावेनोभयश्रव्हान्भावत्, तथा खात्मानमिखादे कि मम मोस्नेण काम्यादीनेव तक्तलोकप्राप्तये करिष्यामीति खपूर्वप्रन्थविरुद्धलात्। नहि काम्य-कर्ममार्गे प्रश्नत्ततो श्रष्ट इति शङ्कितु शक्यते, अत सन्यादीति भाष्यदीकायामुक्तलाचः। एतेनाप्रतिष्ठशब्दार्थोऽपि प्रत्युक्तः। विमूढो ब्रह्मण पथीखनेनैव परमपुरुषार्थशक्ति लात् ॥ ३८॥ सशयमुक्त्वा तच्छेदनं प्रार्थयते—एतदिति। एतं मे मम संशय हे कृष्ण, छेत्तुमपनेतुमर्हस्वशेषत । उक्तएव कृष्णपदाभिप्रायोऽत्रापि द्रष्टव्य । नन्वन्य कश्चिद्देवो वा ऋषिवा छेत्स्यति किमेवप्रार्थनयेखत आह् । लक्त कृष्णादिकारिणमाकृष्य तक्तत्स्थानप्रापकाक्तक्तर्तकर्मफलप्रदातु सर्वेश्वरात्सर्वशादन्योऽनीश्वरो-ऽधवंश कश्चिद्दिवा देवो वास्य सशयस्य छेत्ताऽपनेता हि यसान्न सभवत्यत्, लमेव छेत्तुमर्हसीखर्थ । यत्तु एतन्मे पृष्ट हें कृष्ण, असशय यथा भवति तथाऽशेषत सर्वात्मना छेत्तु निराकर्तुमर्हसीति तन्न । सशयस्यास्थल्यननुरोधप्रसङ्गात्॥ ३९॥ एव-मर्जुनेन सशयस्थल्यननुरोधप्रसङ्गात्॥ ३९॥ एव-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

इड़ोऽप्रतिष्ठो निराश्रय , अतएव ब्रह्मण प्रास्युपाये पथि मार्गे विमूद सन्किचित्कि न नश्यति किंवा नश्यतीत्वर्थं । नाशे दृष्टान्त — यथा छिन्नमञ्ज पूवस्मादञ्जादिश्चिष्टमञ्चान्तर चाप्राप्त सन्मध्य पव विलीयते तद्वदित्वर्थं ॥ १८॥ श्वयैव सर्वहेनाय मम संदेहों निरस्तिनीयः खत्तोऽन्यस्वेतत्सदेहनिवर्तको नास्तीत्याह—एतन्म इति । एतत् एनम् । छेत्ता निवर्तक । स्पष्टमन्यत् ॥ ३९॥ अत्री-७ अभिनवगुद्वाचार्यव्याच्या ।

सम्यक्त त्रकाणि न निलीत इति नर्षेत् । अथवा अक्षण्यप्रतिष्ठितस्थाद्विनद्रथति परकोकवाचायेति प्रश्नः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ अत्र निर्णयं

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नैवेह लोके नामुत्र परिसन्वा लोके विनाशस्तम्य विद्यते नास्ति नाशो नाम पूर्वसाद्धीनजन्मप्राप्तिः स योगभ्रष्टस्य नास्ति, न हि यसात्कल्याणकृष्छुभकृत्कश्चिहुर्गति कुत्सिता गति हे तात, तनो-त्यात्मान पुत्ररूपेणेति पिता तात उच्यते पितैव पुत्र इति पुत्रोऽपि तात उच्यते शिष्योऽपि पुत्र-

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

योगिनो मार्गद्वयाद्विश्रष्टस्थैहिको नाश शिष्टगर्हाळक्षणो न भवतीति श्रद्धादे सद्भावात्तथापि कथमामुहमकना-शञ्चन्यत्विमत्याशङ्का तद्रपनिरूपणपूर्वक तद्भाव प्रतिजानीते—नाशो नामेति । तत्र हेतुभाग विभजते—न हीत्या-दिना । उभयश्रष्टसापि श्रद्धेन्द्रियसयमादे सामिकृतश्रवणादेश्च भावादुपपन्न ग्रुभकृत्वम् । तातेति कथ पुत्रस्था-नीय शिष्य सबोध्यते पितुरेव तातशब्दत्वादित्याशङ्काह—तनोतीति । तेन पुत्रस्थानीयस्य शिष्यस्य तातेति सबोधनमविरुद्धमित्यर्थ । न गच्छति कुत्सिता गति कस्याणकारित्वादिति नाशाभाव ॥ ४० ॥ योगश्रष्टस्य लोकद्वये-

#### रे नीलकण्डब्याख्या (चतुषरी)।

त्सबोधयति । तसेह विनाशो नीचयोनिप्राप्ति , अमुत्रविनाशो नरकप्राप्तिस्तदुभयमपि न जायते । हि यतः कल्याण-

श्रीभगवानुवाच—उभयविश्रष्टो योगी नइयतीति कोऽर्थ । किमिह लोके शिष्ठविगर्हणीयो भवति वेदविहितकर्मेलागात् यथा किथिदुच्छृङ्कल , किवा परत्र निक्कष्टा गति प्राप्नोति । यथोक्त श्रुत्या 'अयैतयो पथोर्न कतरेणचन ते कीटा पतङ्गा यदि दन्दश्कम्' इति । तथाचोक्त मनुना 'वान्तार्युल्कामुख प्रेतो विप्रो धर्मात्खकाच्युत ' इत्यादि तदुभयमपि नेत्याह—हे पार्थ, नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य यथाशास्त्र कृतसर्वकर्मसन्यासस्य सर्वतो विरक्तस्य गुरुमुपस्त्य वेदान्तश्रवणादिकुर्वतोऽन्तराले मृतस्य योगभ्रष्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनाशो नास्तीत्यत्र हेतुमाह – हि यस्मात्कल्याणकृच्छ स्रविहितकारी कश्चिदपि दुगतिमिहा-कीर्ति परत्र न कीटादिरूपता न गच्छति । अय तु सर्वोत्कृष्ट एव सन् दुर्गति न गच्छतीति किमु वक्तव्यमित्यर्थ । तनोत्या-हमानं पुत्ररूपेणेति पिता तत उच्यते । स्वार्थे केऽणि तत एव तात राक्षसवायसादिवत् । पितैव च पुत्ररूपेण भवतीति पुत्रस्था-मीयस्य बिष्यस्य तातेति सबोधनं कृपातिशयस्चनार्थम् । यदुक्त योगश्रष्ट कष्टा गतिं गच्छति अज्ञले सति देवयानपितृयान-भार्गान्यतरासबन्धिक्षात्स्वधर्मभ्रष्टवदिति तद्युक्तम् । एतस्य देवयानमार्गासबन्धिक्षेन हेतोरसिद्धलात् । पश्चाभिविद्याया 'य इत्थ विदुर्थे चामीऽरण्ये श्रद्धा सलमुपासते तेऽचिरिभसभवन्ति' इलविशेषेण पश्चामिविदामिवातत्कतूना श्रद्धासलवता मुमुश्लूणामि ५ अयानमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिकथनात् अवणादिपरायणस्य च योगञ्रष्टस्य अद्धाविसो भूत्वेस्यनेन अद्धाया प्राप्तलात्, शान्तो धान्त इलनेन चानृतभाषणरूपवाग्यापारनिरोधरूपस्य सलस्य छन्धलात्, बहिरिन्द्रियाणासुच्छूङ्कलव्यापारनिरोधो हि दम । योगशास्त्रे च 'अहिंसासलास्त्रेयब्रह्मचर्यापरियहा यमा ' इति योगाङ्गलेनोक्तलात्, यदि तु सलशब्देन ब्रह्मेनोच्यते तदापि न क्षति , वेदान्तश्रवणादेरिप सत्यब्रह्मचिन्तमरूपलात् अतत्कतुलेऽिप च पश्चामिविदासिव ब्रह्मलोकप्राप्तिसभवात् । तथाच स्मृति 'सन्यासाद्रद्वाण स्थानम्' इति । तथा प्राप्तैहिकवेदान्तवाक्यविचारस्यापि कृच्छ्राश्चीतिफछतुल्यफळल स्मर्यते । एवच सन्यासश्रद्धासत्यब्रह्मविचाराणामन्यतमस्यापि ब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनलात्समुदिताना तेषा तत्साधनल कि चित्रम् । अतएव सर्वेकतुरूपल योगिचरितस्य तैत्तिरीया आमनन्ति 'तस्यैनं विदुषो यज्ञस्य' इलादिना । स्मर्यते च 'स्नात तेन समस्ततीर्थसिळिले सर्वापि दत्तावनिर्यज्ञाना च कृत सहसमिखला देवाश्व सपूजिता । ससाराच समुद्धृताः स्विपतरक्षेत्रोक्यपूज्योऽप्यसौ यस

#### ५ साध्योत्कर्षदीपिका ।

पूर्वसाद्धीनजन्मलामो नरकप्राप्तिर्व न विद्यते । हि यसात्कल्याणकृच्छुमकृत्कश्चिद्षि दुर्गतिं न गच्छति न प्राप्नोति । तनोस्रात्मानं पुत्ररूपेणिति पिता तात उच्यते । पितेव पुत्ररूपेणोतपदात इति पुत्रोऽपि तात इत्युच्यते । विषयस्यापि पुत्रसमलादाह—हे ताते-ति। 'नेहाभिकमनाशोऽित्त प्रस्वायो न विद्यते । खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्' इति मदुक्त दिकप्रदर्शक अल्पबुद्धिलात् क्षीखभावेन लया विस्मृत्य पृष्टमिति पार्थेति संबोधनेन ध्वनितम् । तथापि विष्यलेन पुत्रतुत्यलात्पुन पुनर्विस्तरेण मया बोधनीयोऽसीति स्वनायोक्त तातेति । यत्तु इहामुत्र प्रश्वतस्यिति शेषः । ततश्च इह यत्फल मोचकज्ञानलक्षण अमुत्रफल खर्गादिलक्षण तत्साधने प्रश्वतस्यर्थं इति तन्न । भाष्योक्तप्रकारेण सम्यग्वाक्यार्थोपपत्तौ लक्षणाया अध्याहारस्य च व्यर्थलात् ॥ ४० ॥ दुर्गस्य-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

त्तर श्रीमगवानुवांच-पार्थिति सर्विभितुनिः। इह लोके नाश उमयश्रशात्पातित्यम्, अमुत्र परलोके नाशो नरकपाप्ति , तदुमय तस्य नाक्त्येव। यत कल्याणकृष्कुभकारी कश्चिदपि दुर्गति न गण्छति । अय च शुभकारी श्रद्धया योगे प्रवृत्तत्वात् । तातिति ७ अभिनक्गुक्षाचार्यक्याच्या।

श्रीमगवातुवाच-पार्थेति । न तस्य योगभ्रष्टस्य इदलोके परलोके वा नाझोऽस्ति । अनष्टश्रद्धस्यदिति भाव । स हि कल्याण भगवन

प्राप्य पुण्यकृताँ होतानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते॥ ४१॥ अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदी दशम्॥ ४२॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तुल्य उच्यते, [यतो न] गच्छति ॥ ४० ॥ कित्वस्य भवति—प्राप्येति । योगमागें प्रवृत्तः संन्यासी सामर्थ्यात्प्राप्य गत्वा पुण्यकृतामश्वमेघादियाजिनां लोकास्तत्र चोषित्वा वासमनुभूय शाश्वती- विस्ता समाः संवत्सरास्तद्भोगक्षये शुचीना यथोक्तकारिणां श्रीमता विभूतिमता गेहे गृहे योगश्च- छोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ अथेति । अथवा श्रीमता कुलादन्यसिन्योगिनामेव द्रिद्राणा कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमताम् । पतद्धि जन्म यद्रिद्राणा योगिना कुले दुर्लभतर दु खेन लभ्य-

#### २ आनन्द्गिरिव्यारया।

ऽपि नाशाभावे कि भवतीति पृच्छति—किंत्वित । तत्र श्लोकेनोत्तरमाह—प्राप्येति । कथं सन्यासीति विशेष्यते तत्राह—सामर्थ्योदिति । कर्मणे व्यापृतस्य कर्मिणो योगमार्गप्रवृत्त्यनुपपत्तेस्तत्प्रवृत्ताविष फळाभिळाषविकळसेश्वरे समिपितसर्वकर्मणसद्भराशङ्काशङ्कानवकाशादित्यर्थ । समाना निस्यत्व मानुषसमाविकक्षणत्वम् । वैराग्यभाविवक्षया विभू-तिमता गृहे जन्मेति विशेष्यते ॥ ४९ ॥ श्रद्धावैराग्यादिकस्याणाधिक्ये पक्षान्तरमाह—अथवेति । योगिनामिति कर्मिणा प्रहण मामूदिति विशिनष्टि—धीमतामिति । ब्रह्मविद्यावता श्रुचीना दरिद्याणा कुळे जन्म दुर्कमादिष दुर्कम प्रमादकारणाभावादित्याह—पतद्भीति । किमपेक्ष्यास्य जन्मनो दु खळभ्यादिष दु खळभ्यतस्य तदाह—

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

कृच्छुभकृत् दुर्गति नैव प्रामोति ॥ ४० ॥ इहामुत्र च तस्य महत्त्वमेवास्तीत्याह —प्राप्येति । उपित्वा वास कृत्वा । शाश्वतीः समा नित्यान्वत्सरान्योगश्रष्टो रागी चेदल्पकालाभ्यस्तयोगश्चेत् श्रीमता गेहे जायते । तत्रापि श्रीमानधो गच्छतीत्याशङ्क्ष्य शुचीनामित्युक्तम् । शुचयो हि सत्कार्येष्वेव श्रियमुपयुद्धानाः पूर्वापेक्षया महत्तर स्थान मासादयन्तीत्यर्थ ॥ ४१ ॥ स योगी विरक्तश्चिराभ्यस्तयोगो वा चेत्तस्य गतिमाह—अथवेति ॥ ४२ ॥ तत्र

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

ब्रह्मविचारणे क्षणमि स्थैर्यं मन प्रामुयात्' इति ॥ ४० ॥ तदेव योगअष्टस्य द्युमकृत्त्वेन लोकद्वयेऽिप नाशामावे कि मवतीत्युच्यते—योगमार्गप्रवृत्त सर्वकर्मसन्यासी वेदान्तश्रवणादि कुर्वज्ञन्तराले न्नियमाण कश्चित्पूर्वोपचितभोगवासनाप्रादुर्भावा
द्विषयेभ्यः स्पृह्यति । कश्चित्तु वैराग्यभावनादार्व्याञ्च स्पृह्यति । तयो प्रथम प्राप्य पुष्पकृतामश्चमेधयाजिना लोकानिर्वरादिमार्गेण ब्रह्मलोकान् । एकस्मिचपि मोगभूमिमेदापेक्षया बहुवचनम् । तत्र चोषिला वासमनुभूय शाश्वतीर्वद्मपरिमाणेनाक्षयाः
समा सवत्सरान् तदन्ते शुचीना शुद्धानां श्रीमता विभूतिमतां महाराजचकवर्तिना गेहे कुले भोगवासनाशेषसद्भावादजात
शत्रुजनकादिवद्योगश्रष्टोऽभिजायते । भोगवासनाप्राबल्याद्भद्मलोकान्ते सर्वकर्मसन्यासायोग्यो महाराजो भवतील्यर्थ ॥ ४९ ॥
द्वितीय प्रति पक्षान्तरमाह—श्रद्धावैराग्यादिकल्याणगुणाधिक्ये तु भोगवासनाविरहात्पुष्यकृता लोकानप्राप्येव योगिनामेव
५ माध्योत्कर्यदीपिका।

भावमुक्ला सुगतिमाह—प्राप्येति । योगञ्रष्टो योगमार्गे प्रवृत्तस्यक्तसर्वकर्मा तत्त्वज्ञानमञ्ज्येव मृत पुण्यकृतामश्वमेधादिया-जिना लोकास्तै प्राप्यान्वद्यालोकादीन्प्राप्य तत्र च शाश्वती समा असख्यातान्त्यंवत्सराजुषिला वासमनुभूय तद्भोगक्षये श्रीमताम् । धनदुर्मदान्धता तेषा वारयति । शुचीना यथोक्तेन स्वधर्मा चरणेन पवित्राणा गेहे कुळे जायत उत्पद्यते ॥४१॥ वैराग्याधिक्ये पक्षान्त-रमाह—सथवेति । योगिनामेवेश्वराराधनलक्षणयोगवताम् । धनादिरक्षणविषयभोगादिव्यव्रत्वे योगिल न समवतीलत पूर्वपक्षे

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

लोकरीत्योपलालयन्सनोधयित ॥ ४० ॥ तिर्दं किमसा प्राप्तोतीत्वपेक्षायामाह—प्राप्येति । पुण्यकारिणामश्रमेधादियाजिना लोकान्प्राप्यं तत्र शाश्वती समा बहुन्संवत्सरानुषित्वा वाससुखमनुभूय श्रुचीनां सदाचाराणा श्रीमतां धिनना गेहे स योगञ्जष्टो जन्म प्राप्तोति ॥ ४१ ॥ अल्पकालाभ्यस्तयोगञ्जश्चे गतिरियमुक्ता, चिराभ्यस्तयोगञ्जश्चे तु पक्षान्तरमाह—अथिति । योगनिष्ठाना धीमता श्रानिना-मेव कुळे जायते मतु पूर्वोक्तामामनास्त्रद्वयोगाना कुळे जायते— पत्रज्जन्म स्तौति । ईदृश्च यज्जन्म पतिद्वि लोको दुर्लमतरम्,

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

न्मार्गेलक्षण कृतवात् । नच सद्भिष्टोमादिबस्क्षयि ॥ ४० ॥ शाश्रतस्य विष्णो समाः वैष्णवानि त्रीणि वर्षाणि । श्रुचीनामिति । येषा भगवद्शस्पर्शि विसम् ॥ ४१ ॥ अथवेति । यदि तु तारतस्येनास्मापवर्गेण भनितव्य तदा योगिकुल एव जायते । अतएवाह—पतिद्ध

# तत्र तं बुद्धसंगोगं लमते पौर्वदेहिकम्। वतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥

तर पूर्वमपेक्य लोके जन्म यदीदशं यथोक्तविशेषणे कुले ॥ ४२ ॥ यसात्—तश्रेति । तत्र योगिनां कुले त बुद्धिसंयोग बुद्धा सयोग बुद्धिसयोगं लगते पाँवेदेहिक पर्वीसन्देहे भवं पाँवेदेहिकम्। यतते च प्रयत्न करोति ततस्तसात्पूर्वकृतात्संस्काराङ्ग्यो बहुतर संसिद्धौ ससिद्धिनिमित्त हे कुरू

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

पूर्विमिति । यद्यपि विभूतिमतामि शुचीनां गृहे जन्म दु खळम्य तथापि तद पेक्षयेद जन्म दु खळम्यतरं यदीदशं धुचीनां दरिद्राणा विद्यावतामिति विशेषणोपेते कुले लोके जन्म वक्ष्यमाणमित्यर्थ ॥ ४२ ॥ यदुत्तमतरं जन्मोकं तस्योत्तमत्वे हेत्वन्तरमाइ—यस्मादिति । बुद्धयेत्यात्मविषययेति शेष । पूर्वस्मिन्देहे भवं तत्राजुष्टितसाधनविशेषयुं-क्रमित्यर्थं । तर्हि यथोक्तजन्मनि साधनानुष्ठानमन्तरेणैव बुद्धिसवन्ध स्वादित्याशक्काह—यतते चेति । अयक

३ नीलकण्डव्याख्या ( बतुर्वरी)। द्विविधेऽपि जन्मनि पौर्वदेहिक पूर्वदेहपास बुद्धिसयोगम् । यावती च योगभूमि पूर्वजन्मनि जिता तत्र च यावा-न्बुद्धिलामो जातस्तावन्त बुद्धिसयोग पूर्वाम्यासादल्पेनैवाम्यासेन लमते । तस्तादिप भूयसा बहुवा संसिद्धी कर्ष्वभूमि-

४ मधुसूत्नीव्याख्या । दरिद्राणा ब्राह्मणाना नतु श्रीमता राज्ञा कुळे भवति धीमता ब्रह्मविद्यावताम् । एतेन योगिनामिति न कर्मिप्रहणम् । यच्छुचीना श्रीमता राज्ञा गृहे योगश्रष्टजन्म तदपि दुर्लभमनेकसुकृतसाध्यलान्मोक्षपर्यवसायिलाच । यत्तु ग्रुचीनां दिखाणां ब्राह्मणाना ब्रह्मविद्यावता कुळे जन्म एति । प्रसिद्ध शुकादिवहुर्लभतरं दुर्लभ लोके यदीहरा लोके सर्वप्रमादकारणसून्य जन्मेति द्वितीय स्तूयते । भौगवासनाग्र्न्यत्वेन सर्वकर्मसन्यासाईलात् ॥ ४२ ॥ एतादशजनमद्वयस्य दुर्लमल कस्मात् – यसात् तत्र द्विप्रकारेऽपि जन्मनि पूर्वदेहे भव पौर्वदेहिक सर्वकर्मसन्यासगुरूपसद्नश्रवणमनननिदिष्यासनाना मध्ये यावतपर्यन्तमञ्जू ष्ठित तावत्पर्यन्तमेव त ब्रह्मात्मैक्यविषयया बुद्धा सयोगम् । तत्साधनकलापमिति यावत् । लभते प्राप्नोति । न केवल लभत एव किंतु ततस्तक्षाभानन्तरं भूयोऽधिक लब्धाया भूमेरियमा भूमिं सपादियतु ससिद्धौ सिसिद्धिमी इस्तिश्विमित्त यतते च प्रयक्षं करोति च । यावन्मोक्ष भूमिका सपादयतीत्यर्थ । हे कुरुनन्दन, तवापि शुचीना श्रीमता कुछे योगश्रष्टजन्म जातमिति पूर्ववासनावशादनायासेनैव ज्ञानलामो भविष्यतीति स्चियेतु महाप्रमावस्य क्रुरो कीर्तनम् । अयमर्थौ भगवद्वसिष्ठवचमे व्यक्त । यथा श्रीराम 'एकामथ द्वितीया वा उतीया भूमिकामुत । आरूढस्य मृतस्याथ कीह्शी भगवन्गति ॥' पूर्व हि सप्त भूमयो व्याख्याता । तत्र नित्यानित्यनसुविवेकपूर्वकादिहामुत्रार्थभोगवैराग्याच्छमदमश्रदातितिक्षासर्वकमंसन्यानादिपुर सरा मुमुक्षा शुमेन्छाख्या प्रथमा भूमिका साधनचतुष्ट्यसपदिति यावत् । ततो गुरुमुपस्त्य वेदान्तवाक्यविचारणात्मिका द्वितीया भूमिका श्रवणमननसपदिति यावत् । तत श्रवणमननपरिनिष्पन्नस्य तत्त्वज्ञानस्य निर्विचिकित्सतारूपा ततुमानसा नाम तृतीया भूमिका निदिष्यासनासपदिति यावत् । चतुर्थी भूमिका तु तत्त्वसाक्षात्कार एव । पन्नमषष्ठसप्तमभूमयकु जीवन्मुक्तरवान्तरमेदा इति तृतीये प्राग्व्याख्यातम् । तत्र चतुर्यी भूमि प्राप्तस्य मृतस्य जीवन्मुक्यमावेऽपि विदेहकैवस्य प्रति नास्त्येव सशय । तदुत्तरभूमित्रय प्राप्तस्तु जीवन्नपि मुक्त किमु विदेह इति नास्त्येव भूमिकाचतुष्टये शङ्का । साधनः भूतभूमिकात्रये तु कमें सागाज्ज्ञानालाभाच भवति शह्केति तत्रैव प्रश्न । श्रीविसष्ठ 'योगभूमिकयोत्कान्तजीवितस्य शरीरण । ५ साध्योत्कर्षदीपिका ।

श्रीमतामित्युक्तलाच भाष्ये दरिद्राणामित्युक्तम्। अतएव तत्त्वविचारयोग्यबुद्धिमता कुछे भवति जायते । यदीदश जन्म तदेतल्लोके दुर्लभतरमतिदुर्लभ पुन प्रतिबन्घकाभावात् । श्रीमता कुलापेक्षया दिखाणा कुले जन्म श्रेष्ठतरमिखर्थः ॥ ४२ ॥ एतादशजन्मनी दुर्लभतरल कस्मात् यसात्तत्र योगिना कुळेत पौर्वदेहिक पूर्वदेहे भव बुद्धिसयोग बुद्धा निष्कामकर्मणा ग्रुद्धया अवणादिसपद्मया स्योग लभते प्राप्नोति । ततस्तस्मात्पूर्वदेहाभ्याससस्काराङ्ग्यो बहुतरं ससिद्धौ मोक्षार्थं यतते तत्त्वसाक्षात्कार यक्षेन सुपाद्यंती-सर्थ । यत्त्वेतादशजन्मद्रयदुर्लभत्व कस्मायस्मात् तत्र द्वि प्रकारेऽपि जन्मनीति तदुपेश्यम्। अथवेत्यादिनोक्तपक्षस्य श्रेष्ट्यप्रतिज्ञाया हेतोरावर्यकलात्। अन्यथोमयोरिप साम्यप्रसङ्गे प्रतिज्ञाघातापते । योगिना श्रीमता कुले जीतस्य यथा योगिल बुद्धिमत्त्वं च मझि तथा क्षात्रधर्में ऽतिकुशलस कुरोर्वशे जातस्य तवापि खकुलोचितधर्मसवन्धं आवश्यक इति सूचयन्नाइ—हे कुरुनन्द्ने ति ॥४३॥

६ श्रीचरीच्याक्या ।

मोक्षहेतुत्वात् ॥ ४२ ॥ तत किमत आह—तन्नेति सार्धेन । तत्र दि प्रकारेडिप जन्मिन पूर्वदेहे मन पौर्वदेहिक तमेव महाविषयया ७ अभिनवगुप्ताचायन्याक्या ।

दुईं भतरिमिति । श्रीमता गेहे किछावश्यमेव विद्या सन्ति ससिद्धी मोशात्मिकायाम् ॥ ४६ ॥ ४३ ॥ अवश्च पदतम् एव किछ देव

## पूर्वीभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥ ४४॥

१ श्रीमप्छाकरभाष्यम् ।

नन्दन ॥ ४३ ॥ कथं पूर्वदेहबुद्धसंयोग इति तदुच्यते—पूर्वेति । यः पूर्वजन्मिन कृतोऽभ्यासः स पूर्वाभ्यासस्तेनैव बळवता हियते हि यसादवशोऽपि स योगभ्रष्टो न कृतं चेद्योगाभ्याससंस्कारा-द्वळवत्तरमधर्मादिळक्षण कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन सस्कारेण हियते । अधर्मश्चेद्वळवत्तरः कृत-स्तेन योगजोऽपि संस्कारोऽभिभूयत एव।तत्क्षये तु योगज संस्कारः स्वयमेव कार्यमारभते न दीर्घका-ळस्थस्यापि विनाशस्तस्यास्तीत्यर्थः । जिश्वासुरिप योगस्य स्वरूप शातुमिच्छन्योगमार्गे प्रवृत्तः सन्यासी

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

श्रवणाद्यनुष्ठानविषय ॥ ४३ ॥ यदि पूर्वसस्कारोऽस्थेच्छामुपनयस प्रवर्तयति तथाच प्रवृत्तिरिनच्छया स्वादित्याश्रम्भाह—पूर्वेति । स हि योगश्रष्ट समनन्तरजन्मकृतसस्कारवशादुत्तरिक्षाञ्चन्मति अनिच्छन्नपि योग प्रत्येवाकृष्टी भवतीत्वर्थं । तत्र कैमुतिकन्याय स्चयति—जिञ्चासुरिति । पूर्वाधं विभजते—य पूर्वेति । तसान्नेच्छया तस्य प्रवृत्तिरित शेष । योगश्रष्टसाधर्मादिप्रतिबन्धेऽपि ति एवाध्यासवताहुद्धिसवन्ध स्वादित्याशङ्काह—नेत्यादिना । यदि योगश्रष्टन योगाभ्यासजनितसंस्कारप्रावत्याद्यव्यमधर्मप्रमेदस्प कर्म न कृत स्वाचदा तेन सस्कारेण वशीकृत सिन्नच्छादिरिहतोऽपि बुद्धिसवन्धभागभवतीत्वर्थं । विपक्षे योगसस्कारसाभिभूतत्वान्न कार्यारम्भकत्वमित्याह—अन्धर्मश्चेदिति । योगजसस्कारस्वाधर्माभिभूतस्य कार्यमकृत्वेवाभिभावकप्रावव्ये प्रणाश स्वादित्याशङ्काह—तत्थ्यरिति ति वोगजसस्कारस्वाधर्माभिभूतस्य कार्यमकृत्वेवाभिभावकप्रावव्ये प्रणाश स्वादित्याशङ्काह—तत्थ्यरिति । काळव्यवधानान्निवृत्ति शङ्कित्वोक्त—नेति । तृणजळायुकादद्धान्तश्चर्या सस्कारस्य दीर्घताया. समधिगत स्वादिति भाव । केमुतिकन्यायोक्तिपरमुत्तरार्धं विभजते—जिञ्चासुरपीत्यादिना । अन्नापि सन्यासीति विशेषण ३ नीवकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

ळामार्थमित्यर्थः । यतते यत करोति ॥ ४३ ॥ कुतो यतते शिक्षितोऽपीत्यत आह्—पूर्वेति । अवशोऽपि प्रह्वादा-४ मधुसुदुनीव्याच्या ।

भूमिकांशानुसारेण शीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥ तत सुरिवमानेषु लोकपालपुरेषु च । मेक्पवनकुक्षेषु रमते रमणीसख ॥ ततः युक्तसभारे दुष्कृते च पुराकृते । भोगक्षयात्परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ छुचीना श्रीमता गेहे गुप्ते गुणवता सताम् । जिल्ला योगभवेते सेवन्ते योगवासिता ॥ तत्र प्राथमावनाभ्यस्त योगभूमिकम बुधा । दृष्ट्वा परिपतन्त्युकैरतर भूमिकाकमम् ॥ इति । कत्र प्राणुपचितभोगवासनाप्रावल्यादलकालभ्यस्तवैराग्यवासनादौक्ल्येन प्राणोत्कान्तिसमये प्रादुर्भूतभोगस्पृद्ध सर्व कर्मसंन्यासी य स एवोक्त । यस्तु वैराग्यवामनाप्रावल्याद्पत्रकृष्टपुण्यप्रकटितपरमेश्वरप्रसादवशेन प्राणोत्कान्तिसमयेऽनुद्भृत भोगस्पृद्ध सन्यासी भोगव्यवधान विनेव बाह्मणानामेव बद्मविदा सर्वप्रमादकारणश्च्ये कुले समुत्पचस्तस्य प्राक्तनसंस्कारा भिव्यक्तेरनायासेनैव संभवान्नास्ति पूर्वस्येव मोक्ष प्रत्याशद्वेति स वसिष्ठेन नोक्तो भगवता तु परमग्राणिकेनाथवेति पक्षान्तरः कृत्वोक्त एव । स्पष्टमन्यत् ॥ ४३ ॥ ननु यो ब्रह्मविदा ब्राह्मणाना सर्वप्रमादकारणश्च कुले समुत्पचत्वस्य मध्ये विषयभोगव्यवधानामावाद्यव्यवहितप्राग्मवीयसस्कारोद्वोधात्पुनरि सर्वकर्मसन्यासपूर्वको ज्ञानसाधनलमो भवतु नाम । यस्तु श्रीमता महागुजनकवित्ता कुले बहुविधविषयभोगव्यवधानोत्ते। सर्वक्रस्कानसंस्कारोद्वोध , क्षत्रियलेन सर्वकर्मसन्यासानर्दस्य विषयभोगवासनाप्रावत्यासमादकारणसभवाच कथम वित्यवहितजन्मोपचितेनापि तेनेव पूर्वभ्यासेन प्राण्ठातज्ञानसस्कारेणावज्ञोऽपि मोक्षसाधनायाप्रयतमानोऽपि हियते स्वद्यविषयस्वेनावस्त्रविषयभेयो भोगवासनाभ्यो व्युत्थाप्य मोक्षसाधनोन्यु कियते ज्ञानवासनाया एवाल्पकालभ्यस्ताया अपि वस्तुविषयस्वेनावस्त्रविषयभेयो भोगवासनाभ्य प्रावस्यात् । पर्य यथा लमेव युद्ध प्रवृत्तो ज्ञानयाप्रयतमानोऽपि पूर्वभ्वविषयस्वेनावस्त्रविषयभेयो भोगवासनाभ्य प्रावस्यात् । पर्य यथा लमेव युद्ध प्रवृत्तो ज्ञानायाप्रयतमानोऽपि पूर्वभ्वविषयस्वेनावस्त्रविषयाभ्यो भोगवासनाभ्य प्रावस्त्रात् । पर्य यथा लमेव युद्ध प्रवृत्तो ज्ञानयाप्रयतमानोऽपि पूर्वभ्वविषयस्वेनावस्त्रविषयाभ्यो भोगवासनाभ्य प्रावस्त्रविष्तर्वा

क्यंभूत बुद्धिसयोगं लभत इलपेक्षायां तेनैव पूर्वाभ्यासेनावशस्यापि योगश्रष्टस्य बुद्धि प्रलेवाहरणक्पमिलाह—पूर्वेति । य पूर्व ६ श्रीवरीक्षाक्या ।

बुद्धा संयोग लभते । ततश्च भूयोऽधिक संसिद्धो मोक्षे प्रयक्तं करोति ॥ ४३ ॥ तत्र हेतु — पूर्वेति । तेनैव पूर्वदेहकृताभ्या-सेनावशोऽपि कुतश्चिदम्तरायादनिच्छन्नपि संहियते । विषयेभ्य परावर्तं मद्यानिष्ठ क्रियते । तदेव पूर्वाभ्यासवशेन प्रयक्त कुर्वव्या-तैर्भुच्यत इतीममर्थं कैमुत्यन्यायेन स्फुटयति — जिज्ञासुरिति सार्धेन । योगस्य स्वरूप जिज्ञासुरेव केवल नतु प्राप्तयोग । एवभूतो

७ अभिनवगुप्ताचार्यच्याक्या ।

पूर्वा स्थासेन बळादेच योगा स्वास प्रति नीयते । नचैतस्सामान्यं योगिजिज्ञासामात्रेणैव हि शब्द ब्रह्मातिवृत्ति मझस्याध्यायादिरूप च शब्द ब्रह्म अतिवर्तते न स्वीकुरते । तती जिल्लासानन्तरं बक्रवानस्वासक्रमेण देशान्ते बाह्यदेवत्व प्राप्तीति । नचासी तेनैव देहेन सिद्ध

## पयत्नाचतमानस्तु योगी संद्युद्धिकिल्विषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥ ४५॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

योगभ्रष्टः सामर्थ्यात्सोऽपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलमतिवर्ततेऽपाकरिष्यति किमृत बुद्धा यो योगं तन्निष्ठोऽभ्यास कुर्यात् ॥ ४४ ॥ कुतश्च योगित्वं श्रेय इति—प्रयत्नादिति । प्रयत्नाद्यतमानोऽधिक

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पूर्ववदवधयमिलाह—सामर्थ्यादिति । नहि कर्मा कर्ममागें प्रवृत्तस्ततो अष्ट शक्कित शक्यते, अत सन्यासी पूर्वोक्तैविंशेषणैविंशिष्टो योगअष्टोऽभीष्ट सोऽपि वैदिक कर्म तत्फल चातिवर्तते किमुत योग बुद्धा तिब्रष्ठ सदा-स्यास कुर्वन्कर्म तत्फल चातिवर्तत इति वक्तव्यमिति योजना । योगनिष्ठस्य कर्मतत्फलातिवर्तन ततोऽधिकफलावा-सिर्विवस्यते ॥ ४४ ॥ योगनिष्ठस्य श्रेष्टत्वे हेत्वन्तर वक्तुमुत्तरश्लोकमवतारयति—कुतश्चेति । मृदुप्रयत्नोऽपि क्रमेण मोक्ष्यते चेदिधकप्रयत्नस्य क्रेशहेतोरिकचित्करत्वमित्याशङ्क्य हेत्वन्तरमेव प्रकटयति—प्रयत्नादिति । तत्र योग-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

दिविषत्रादिभिरन्यथा नीयमानोऽपि तेनैव पूर्वाभ्यासिन बलवता हियते योगप्रवण कियते । यतो योगस जिज्ञा-सुर्जानमात्रमिन्छन्यो भवित सोऽपि शब्दब्रह्म कर्मकाण्ड वेदमप्यितकम्य वर्तते किपुन पित्राद्याज्ञाम् । इत्थ पूर्वाभ्या-सबल यनमहान्तमपि पित्रादियत वृथा करोतीत्यर्थ ॥ ४४ ॥ एव योगभ्रष्टगतिसुक्त्वा यो विषयैर्ह्धियमाणोऽपि प्रयत्नेन योगमेवाभ्यसितु प्रवर्तते तस्य गतिमाह—प्रयत्नादिति । प्रयतात्पकृष्टाद्धठाद्वाद्यनिरोधादिरूपात्खेचर्यादिसुदाविशेषा-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

सस्कारप्रावत्यादकस्मादेव रणभूमौ ज्ञानोन्मुखोऽभूरिति । अतएव प्रागुक्त नेहाभिकमनाशोऽस्तिति । अनेकजन्मसहस्रव्यविद तोऽपि ज्ञानसस्कार स्वकार्यं करोसेव सर्वविरोध्युपमर्देनेस्यभिप्राय । सर्वकर्मसन्यासामावेऽपि हि क्षत्रियस्य ज्ञानाधिकार स्थित एव । यशा पाटचरेण वहूना रक्षिणा मध्ये विद्यमानमप्यश्वादिहृत्य स्वयमनिच्छदिप तान्सर्वानिभभूय स्वसामर्थ्यविशेषादेवा-पहियते, पश्चान्तु कदापहृतमिति विमशों भवति, एव बहूना क्ञानप्रतिबन्धकाना मध्ये विद्यमानोऽपि योगश्रष्ट स्वयमनिच्छन्नपि ज्ञानस्कारेण बलवता स्वसामर्थ्यविशेषादेव सर्वान्प्रतिबन्धकानिभभूयात्मवश्चीिक्रयत इति हुल प्रयोगेण सूचितम् । अतएव सस्कारप्रावत्याज्ञिज्ञासुर्जातुनिच्छुरिप योगस्य मोक्षसाधनज्ञानस्य विषय ब्रह्मज्ञान प्रथमभूमिकाया स्थित सन्यासीति यावत् । मोऽपि तस्यामेव भूमिकाया मृतोऽन्तराले बहून्विषयान्भुक्ता महाराज्यकविर्तना कुले समुत्पन्नोऽपि योगश्रष्ट प्रागुपचित्ज्ञान-सस्कारप्रावत्यात्तिस्त्रनमिन शब्दब्रह्म वेद कर्मप्रतिपादकमतिवर्ततेऽतिकम्य तिष्ठति । कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भवतीत्यर्थ । एतेनापि ज्ञानकर्मसमुच्यो निराकृत इति द्रष्टव्यम् । समुच्ये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकाण्डातिक्रमामावात् ॥ ४४ ॥ यदा चैव प्रथमभूमिकाया मृतोऽपि अनेकभोगवासनाव्यवहितमपि विविधप्रमादकारणवित महाराजकुलेऽपि जन्म छल्वापि योगश्रष्ट पूर्वोपचितज्ञानसस्कारप्रावत्येन कर्माधिकारमतिकम्य ज्ञानाधिकारी भवति तदा किमु वक्तव्य द्वितीयाया तृतीयाया वा भूमिकाया मृतो विषयभोगान्ते छल्वमहाराजकुल्जनमा, यदि वा भोगमकृत्वेव छल्वम्बद्वाह्मणकुल्जनमा योगश्रष्ट कर्माधिकारारिक्रमेण ज्ञानाधिकारी भूता तत्साधनानि सपाद्य तत्त्रलल्लाने ससारबन्धनानमुच्यत इति, तदेतदाह—प्रयक्नात्पूर्व-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

जन्मनि कृतोऽभ्यास तेनैव बलवता हि यसादवश पित्राधधीनोऽपि स योगश्रष्टो हियते खवशीकियते योगाभ्याससस्कारात् बल्ध्वर बत्तरस्याधर्मस्य प्रतिबन्धकस्याभावात् प्रतिबन्धे सत्यपि पूर्वाभ्यासस्तत्थय प्रतीक्षते । नतु तस्य नाशोऽस्ति । एतदेव कैमुत्येन द्रढ्याति । योगस्य जिज्ञासुर्नेतु यतमानो योगी सोऽपि शब्दब्रह्य वेदोक्तकर्मासुष्टानफल्मतिवर्तते मुश्चति, किमुत यो योग ज्ञाला तिष्कि छोऽभ्यास कुर्यात् । एतेन नतु योगिना दरिद्राणा कुळे जातस्य बुद्धिसयोगोऽस्तु नाम, श्चुनीना श्रीमता कुळे उत्पन्नस्य द्रव्यजनितभो-गादिप्रतिबन्धवशाद्धिसयोगो न भविष्यतीत्याशङ्कापि परास्ता ॥४४॥ इतश्च योगिल श्रेय इत्याह—प्रयत्नादिति । प्रयत्नादिध-क्रयत्नात्प्रकर्षेण यक्षेन यतमानस्तु योगी सशुद्धकिल्बष सशुद्धपापोऽनेकेषु जन्मस्र किन्वित्वित्तस्कारजातमुपन्नित्य तेनोपन्तितेना-नेकजन्मकृतेन सिराद्धोऽनेकजन्मसिर्द्धस्त प्राप्तत्त्वसाक्षात्कर सन् परा मोक्षाख्या गर्ति याति । यत्नु तत इति तच्छब्देन प्रकृत

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

भोगे प्रविष्टमात्रोऽपि पापवशायोगश्रष्टोऽपि शब्दब्रह्म वेदमतिवर्तते वेदोक्तकर्मफलान्यतिकासति । तेन्योऽधिक फल प्राप्य मुच्यत इलार्थ ॥४४॥ यदैव मन्दप्रयत्नोऽपि योगी परा गतिं याति तदा, यस्तु योगी प्रयत्नादुत्तरोत्तरमधिक योगे यतमानो यत्न कुर्वन्योगे-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

इति मन्तःयम् । अपितु बहूनि जन्मानि तेन तद्भ्यस्तमिति मन्तन्यम् । अतएव यस्यानन्यन्यापारतया मगवद्यापाराद्धरागित्व स भ८ गी० ४३

## तपिक्षभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। किर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ ४६॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यतमान इत्यर्थः । तत्र योगी विद्वान्संग्रुद्धकिल्विषो विग्रुद्धकिल्विषः संग्रुद्धपापोऽनेकेषु जन्मसु किचित्किंकित्सस्कारजातमुपचित्य तेनोपचितेनानेकजन्मकृतेन सिस्द्वोऽनेकजन्मसिद्धस्ततो लब्धसम्यग्दर्शनः सन्याति परां प्रकृष्टा गतिम् ॥ ४५ ॥ यसादेव तसात्—तपिस्वम्य इति । तप-

#### २ आनन्दगिरियाख्या।

विषये प्रयत्नातिरेके सतीत्वर्थ । तत सचितसस्कारसमुदायादिति यावत् । समुत्पन्नसम्यग्दर्शनवशात्प्रकृष्टा गतिः संन्या सिना लभ्यते तेन शीघ्र मुक्तिमिच्छन्नधिकप्रयतो भवेदल्पप्रयत्नस्तु चिरेणैव मुक्तिमाणित्वर्थ ॥ ४५ ॥ सम्यग्ज्ञान द्वारा मोक्षहेतुत्व योगस्योक्तमन् योगिन सर्वाधिकत्वमाह—यस्मादिति । योगस्य सर्वसादुत्कर्षाद्वश्यकर्तव्य त्वाय योगिन सर्वाधिकय साध्यति—तपस्विभ्य इति । योगिनो ज्ञानिनश्च पर्यायत्वात्कथ तस्य ज्ञानिभ्योऽधिकत्व३ नीलकण्डन्याक्या (चत्रपरी)।

भ्यासाद्यो यतमानः सञ्चद्धकिविषयो निष्पापो भवति । यदाह मनु 'प्राणायामैर्दहेदेनः' इति । हठयोगाना सर्वेषा पार्पिनेष्ट्रत्युपयोगित्व न तत्त्वसाक्षात्कारे साक्षात्साधनत्विमत्यर्थ । अतएव स अनेकैर्जन्मभि सिद्ध प्राप्तयोगो भ्त्वा तत परा गतिं मोक्ष याति । एतेन 'चक्षुश्चैवान्तरे श्रुवो ' इति पश्चमान्ते यत्स्त्रित तद्याख्यातम् ॥ ४५ ॥ एव योगिन स्तौति—तपस्विभ्य इति । तपस्विनोऽत्र कृच्छ्रचान्द्रायणमासोपवासादिकर्तार । ज्ञानिनश्च शास्त्रीय-

#### ४ मधुसूदनीन्याख्या।

कृताद्यधिकमधिक यतमान प्रयत्नातिरेक कुर्वन् योगी पूर्वोपचित्तस्कारवास्तेनैव योगप्रयत्नपुण्येन सञ्चद्धिकिल्बिषो धीतज्ञानप्रतिबन्धकपापमल, अत्तएव सस्कारोपचयात्पुण्योपचयाचानेकैर्जन्मिभ सिद्ध सस्कारातिरेकेण पुण्यातिरेकेण च प्राप्तचरमजन्मा, तत साधनपरिपाकाद्याति परा प्रकृष्टा गित मुक्तिम् । नास्खेवात्र किंवत्सराय इत्यर्थ ॥ ४५ ॥ इदानीं योगी स्तूयतेऽर्जुन प्रति श्रद्धातिशयोत्पादनपूर्वक योग विवातु—तपित्तभय कृच्छ्रचान्द्रायणादितप परायणेभ्योऽप्यधिक उत्कृष्टो योगी तत्त्वज्ञानोतपत्त्यनन्तर मनोनाशवासनाक्षयकारी 'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा परागता । न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वासस्तपित्वन 'इति श्रुते । अतएव किंपभयो दक्षिणासहितज्योतिष्टोमादिकर्मानुष्टायिभ्यश्वाधिको योगी । किंपणा तपित्वना चाज्ञलेन मोक्षानईलात् । ज्ञानिभ्योऽपि परोक्षज्ञानवन्द्योऽप्यपरोक्षज्ञानवाचिको मतो योगी । एवमपरो क्षज्ञानवन्द्योऽपि मनोनाशवासनाक्षयाभावादजीवन्मुक्तेभ्यो मनोनाशवासनाक्षयवत्त्वेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मत म

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

चित्रमानसल पराम्शति। ततश्रिलतमानसलाद्धेतो । अयभाव —चित्रलदशाया काम्यानि कर्माणि यानि कृतानि तेषा प्रसेक फलदालुलात्, युगपत्सव कर्मफलस्योगासभवात्, एकैकस्य फलमनुभूय श्रुचीना श्रीमता योगिना वा गेहे जनमानुभूय पुन कर्मयोगे यतमान तत्तत्काम्यकर्मसंख्याकजन्मान्यनुभूय ज्ञानसपन्न सन् मोल प्रतिपद्यत इति। प्रयत्नादिति कर्मणि ल्यञ्लोपे पश्चमी। प्रयत्न प्राप्येखर्थ । कर्मयोगी कर्मानुष्ठाता । योगिन विक्षिनष्टि—यतमान इति । उजिङ्गतदर्प इत्यर्थ । श्रुचीना श्रीमता योगिना वा कुलेऽहसुत्पन्न इत्यभिमानवर्जित इति भाव इति तिचन्त्यम् । निरर्थकाया ल्यञ्लोपकल्पनाया प्रकृष्टपरामर्शकल्पनाया उत्तरस्थिकेन सर्वेत श्रैष्ठ्येन वर्ण्यमानस्य योगिन कर्मयोगिपरत्वेन वर्णनस्य जिज्ञासुरपीत्यननुरोधेन यतमानपद्व्याख्यानस्य चायुक्तलादिति दिक्॥४५॥ योगस्यावश्यसपादनार्थं सर्वाधिक्य साध्यति। तपस्विभ्य शरीरादिकाश्यकारिवतादिपरेभ्योऽप्यधिक ग्रेगि पूर्वोक्त ज्ञानिभ्य शाक्षीयपरोक्षज्ञानवच्योऽप्यधिको मतोऽभिमत । कर्मिभ्योऽप्रिहोत्रादिकर्मवच्योऽप्यधिक उत्कृष्ट । तस्माद्योगी भव । स्वध-माचरणेन शुद्धवित्तस्य तव योगिभाव सुगम इति सूचयन्नाह हे अर्जुनेति। योगेन शुद्धबद्धसाक्षात्कार लञ्चवेव लमन्वर्थसज्ञो भवि स्वसीति सूचनार्थं वा सबोधनम् । योगी अत्र ध्यानयोगी विवक्षित पूर्वोत्तरम्थानुरोधात्। ध्यानयोगस्वोपसहार्यलाच । एतेन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

नेव संशुद्धिकिश्विषो विभूतपाप सोडनेकेषु जन्मस्पन्तितेन योगेन ससिद्ध सम्यग्ज्ञानी भूत्वा तत श्रेष्ठा गतिं यातीति किं वक्तव्य-मिल्यर्थे. ॥ ४७ ॥ यसादेव तसात्—तपस्तिभ्य इति । क्वच्छ्चान्द्रायणादितपोनिष्ठभ्योऽपि, ज्ञानिभ्य शास्त्रज्ञानवन्त्रोऽपि, कर्मिभ्य ७ अभिनवगुद्धान्यार्यव्याक्या ।

थीगअह इति निश्चेयः ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ योगस्यात्राचान्यमाह्—तपस्विभ्य इति । तपस्विभ्योऽधिकत्व पूर्वमेव स्वितम् । ज्ञानिभ्यो ऽधिकत्वं ज्ञानस्य योगफल्लतात्कर्मिभ्य जत्कर्वः । स एव कर्माणि कर्त्तं वेनि । तच निरीक्षरं कर्मयोगमात्र ससिद्धिवनिरस्य स्वते ॥ ४६ ॥

## योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे आत्मसयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

#### १ श्रीमञ्डाकरभाष्यम् ।

स्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि । ज्ञानमत्र शास्त्रार्थपाण्डित्य तद्वक्कोऽपि मतो ज्ञातोऽधिकः श्रेष्ठ इति, कर्मिभ्योऽग्निहोत्रादि कर्म तद्वक्कोऽधिको योगी विशिष्टो यसात्तसाद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ योगिनामिति । योगिनामपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यानपराणां मध्ये मद्रतेन मयि वासुदेवे समाहिते-

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

मिलाशक्काह—ज्ञानमिति। योगिन सर्वाधिकत्वे फलितमाह—तस्मादिति॥ ४६ ॥ नन्वादिलो विराडात्मा सूत्र कारणमक्षरमित्वेतेषामुपासका भूयांसो योगिनो गम्यन्ते तेषा कतम श्रेयानिष्यते तत्राह—योगिनामिति । यो भगवन्त सगुण निर्गुण वा यथोक्तेन चेतसा श्रहधान सञ्चनवरतमनुसधत्ते स युक्ताना मध्येऽतिशयेन युक्त श्रेयानीश्वरस्थाभित्रेतो नहि तदीयोऽभित्रायोऽन्यथा भवितुमईतीलर्थं । तदनेनाध्यायेन कर्मयोगस्य सन्यासहेतोर्मर्यादा

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

पाण्डित्यवन्त । कर्मिणोऽमिहोत्राद्यनुष्ठातार । तेम्य सर्वेम्यो योगी यतोऽधिको मतस्तसाद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ समाप्त कर्मप्रधानस्त्वपदार्थविवेक । अत परमुपासनाप्राधान्येन तत्पदार्थे निरूपयितुकामस्तदुपासना महाफल्टिवेन स्तौति—योगिनामिति । दैवमेवापरे यज्ञमित्यादिना चतुर्थाध्यायप्रोक्ता द्वादशयोगास्तद्वता योगिना सर्वेषा मध्ये

#### ४ मधुसुद्रनीव्याख्या ।

समत । यसादेव तसादिधकाधिकप्रयक्षवलात्व योगश्रष्ट इदानीं तत्त्वज्ञानमनोनाशवासनाक्ष्येर्थुगपत्सपादितैयोंगी जीवन्मुक्तो य स योगी परमो मत इति प्रागुक्त स तादशो भव साधनपरिपाकात् । हे अर्जुनेति शुद्धेति सबोधनार्थ ॥ ४६ ॥ इदानीं सर्वयोगिश्रेष्ठ योगिन वदत्त्रध्यायमुपसहरति—योगिना वसुरुद्रादिखादिख्रद्रदेवताभक्ताना सर्वेषामि मध्ये मयि भगवित वासुदेवे पुण्यपरिपाकविशेषाद्रतेन प्रीतिवशान्निविष्टेन मद्गतेनान्तरात्मनान्त करणेन प्राग्भवीयस्कारपाटवात्साधुसङ्गाच मद्ग-जन एव श्रद्धावानितश्येन श्रद्ध्यान सन् भजते सेवते सतत चिन्तयित यो मा नारायणमीश्वरेश्वरं सगुण निर्गुण वा मनुष्योऽयमीश्वरान्तरसाधारणोऽयमिखादिश्रम हिला स एव मद्भक्तो योगी युक्ततम सर्वेभ्य समाहितचित्तभ्यो युक्तभ्य श्रेष्ठो मे मम परमेश्वरस्य सर्वज्ञस्य मतो निश्चित । समानेऽिष योगाभ्यासक्केशे समानेऽिष भजनायासे मद्भक्तिस्त्येभ्यो भद्भक्तस्यैव श्रेष्ठलात्त्व मद्भक्त परमो युक्ततमोऽनायासेन भवितु शक्ष्यसीति भाव । तदनेनाध्यायेन कर्मयोगस्य बुद्धिश्वद्धितीर्भादा दर्शयता, ततश्च कृतसर्वकर्मसन्यासस्य साङ्ग योग विवृण्वता मनोनिप्रहोपाय चाझेपनिरासपूर्वकसुपदिशता, योगश्रप्टस्य पुरुषार्थस्यताशङ्का च श्विधिळयता, कर्मकाण्ड लपदार्थनिरूपण च समापितम् । अत पर श्रद्धावान्मजते यो

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

ज्ञानिभ्योऽपि परोक्षज्ञानवद्योऽप्यपरोक्षज्ञानवानिषको मत । योगी एवमपरोक्षज्ञानवद्योऽपि मनोनाशवासनाक्षयाभावादजीवन्मुक्तेभ्यो मनोवासनाक्षयवत्त्वेन जीवन्मुक्तो योग्यिषको मत इलादि प्रत्युक्तम् । योगी कर्मयोगीति व्याख्यानमपि प्रकरणिवरोषादुवेक्ष्यम् ॥ ४६ ॥ योगिनामन्यदेवताध्यानयुक्तानामपि सर्वेषा मध्ये मद्गतेन मिय वासुदेवे समाहितेनान्तरात्मनान्त करणेन श्रद्धावान्वासुदेवाच पर किंचिदिति श्रद्धान सन् यो मा भजते सेवते स मेऽतिशयेन युक्तो युक्ततम सर्वेत्तमो ध्यानयोगी मतोऽभिप्रेत ।
अतस्त्वमेतादशो ध्यानयोगी भवेत्याशय । तदनेन षष्ठाध्यायेन कर्मयोगस्य सन्यासहेतोर्मर्यादाहप साज्ञ ध्यानयोग मनोनिप्रहोपाय
योगश्रष्टस्य दुर्गत्यमावेन सुगत्या मोक्षाप्ति वासुदेवमजनस्य श्रेष्ट्य च दर्शयताऽनेन साधनेन श्रुद्धलपदार्थाभिज्ञस्य वाक्यार्थज्ञाना-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

इष्टापूर्तादिकमैकारिभ्योऽपि योगी श्रेष्ठोऽभिमत , तसात्त्व योगी भव ॥ ४६ ॥ योगिनामपि यमनियमादिपराणा मध्ये मद्भक्त श्रेष्ठ इलाह—योगिनामिति । मद्गतेन मय्यासक्तनान्तरात्मना मनसा यो मा परमेश्वर वाद्यदेव श्रद्धायुक्त सन्मजते स योगयुक्तेषु

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

योगिनामपीति । सर्वयोगिन्नच्ये यएव मामन्त करणे निवेदय मक्तिश्रद्धातत्परी गुरुचरणसेवालव्यसप्रदायक्रमेण मामेव नान्य मजते

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

मान्तरात्मनान्त करणेन श्रद्धावाञ्श्रद्दधानः सन्भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमोऽतिशयेन युक्तो मतोऽभिन्नेत इति ॥ ४७ ॥

#### इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यपृज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥

#### २ आनन्दगिरिन्याख्या।

दर्शयता साङ्ग च योग विवृण्वता मनोनिप्रहोपायोपदेशेन योगभ्रष्टस्यासन्तिकनाशशङ्कावकाश शिथिलयता त्वप-दार्थाभिज्ञस्य ज्ञाननिष्ठत्वोक्सा वाक्यार्थज्ञानान्मुक्तिरिति साधितम् ॥ ४७ ॥

#### इलानन्दगिरिकृतगीताभाष्यटीकाया षष्ठोऽध्याय ॥ ६॥

#### ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुर्धरी )।

यो मद्गतेन मिय वासुदेवे समर्पितेनान्तरात्मना चित्तेन श्रद्धावान्सन् मा भजते स मे सम युक्ततमोऽतिशयेन युक्तः श्राच्यो मतोऽभिग्नेत । तस्मान्मद्भक्तो भवेति भाव ॥ ४७ ॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरधुरनीलकण्ठकृतौ भारतभावदीपे भीष्मपर्वणि भगवद्गीतार्थप्रकारो षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

मामिति स्त्रित भक्तियोग भजनीय च भगवन्त वासुदेव तत्पदार्थं निरूपियतुमित्रमायपङ्गारभ्यत इति श्विवम् ॥४७॥ इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्रतीपादशिष्यमधुस्द्रनसरस्रतीविरचिताया श्रीमद्भगवद्गीतागृढार्थदीपिकायां धाल्मसयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

न्मोक्ष इति प्रसाधितम् ॥ ईशाराधनतत्परेण मनसा कर्मादिसतन्वता कर्तृत्वादिविवर्जितेन निगमैर्छब्धा विद्युद्धात्मता । येनाप्त परमै-कता सुराधना स्व नौमि त शाक्षत प्रसम्ब परमार्थतो अमवशाजीव स्वरूपाच्युतम् ॥ ४७ ॥

इति श्रीपरमहसपरिवाजकाचार्यश्रीबालस्वामिश्रीपादिश्चिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरिचताया श्रीगीताभाष्योत्कर्षेदीपिकाया षष्ठोऽध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

श्रेष्ठो मम समत । अतो मद्भक्तो भवेति भाव ॥ ४७ ॥ आत्मयोगमवोचचो भक्तियोगन्निरोमणिम् । त वन्दे परमानन्द माधवँ भक्तश्रेविधम् ॥ १॥ ॥ इति छुवोधिन्या टीकाया षष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

स युक्ततमः परमेश्वरसमाविष्ट इति सेश्वरस्य ज्ञानस्य सवप्राधान्ययुक्तमिति शिवम् ॥ ४७ ॥ सब्रहोऽत्र—भगवतामसप्राप्तिमात्रात्सर्थमः धाप्यते । फलिता शालय सम्यग्दृष्टिमात्रेऽवलोकिते ॥ इति श्रीमन्महामाहश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसमहे षष्टोऽष्याय ॥ ६ ॥

समाप्तमत्र कर्मकाण्डाख्यं प्रथमषद्भम् ।

### इत उपासनायद्गमारभ्यते— सप्तमोऽध्यायः।

## श्रीमग्वानुवाच ।

## मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रयः। असंदायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥

१ श्रीमच्डाकरसाष्यम्।

'योगिनामिप सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । अद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः' इति प्रश्न-बीजमुपन्यस्य स्वयमेवेदशं मदीय तत्त्वमेव मद्गतान्तरात्मा स्यादिस्येतद्विवक्षुर्भगवानुवाच—मयीति । मिय वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्वर आसक्त मनो यस्य स मय्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युक्षन्मनः-समाधान कुर्वन्मदाश्रयोऽहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य स मदाश्रय । यो हि कश्चित्पुरुषार्थेन केनचि-दर्थीं भवति स तत्साधनं कर्माग्निहोत्रादि तपो दान वा किचिदाश्रय प्रतिपद्यते, अयं तु योगी मामेवा-श्रय प्रतिपद्यते हित्वान्यत्साधनान्तर मय्येवासक्तमना भवति । यस्त्वमेवभूत सन्नसंशय समग्र

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कर्मसन्यासात्मकसाधनप्रधान त्वपदार्थप्रधान च प्रथमषद्ग व्याख्याय मध्यमषद्ग्रसुपास्यनिष्ठ तत्पदार्थनिष्ठ च व्याख्यातुमारभमाण समनन्तराध्यायमवतारयित—योगिनामिति । अतीताध्यायान्ते मद्रतेनान्तरात्मना यो भजते मामिति प्रश्नबीज प्रदृश्यं कीद्दश भगवतस्त्व कथ वा मद्रतान्तरात्मा स्यादित्यर्जुनस्य प्रश्नद्वये जाते स्वयमेव भगवानपृष्टमेतद्वकुमिच्छञ्चक्तवानित्यर्थं । परमेश्वरस्य वश्च्यमाणिवशेषणत्व सक्छजगदायतन्त्वादिनानाविधविभूति भागित्व तत्रासिक्तर्मनसो विषयान्तरपरिहारेण तिब्रष्टत्वम् । मनसो भगवत्येवासक्तौ हेतुमाह—योगिमिति । विषयान्तरपरिहारे हि गोचरमाछोच्यमाने भगवत्येव प्रतिष्ठित भवतीत्यर्थं । तथापि स्वाश्रये पुरुषो मन स्थापयित नान्यत्रेत्याश्च्याह—मदाश्चय इति । योगिनो यदीश्वराश्रयत्वेन तस्मिन्नेवासक्तमनस्त्वमुपन्यस्त तदुपपादयित—यो हीति । ईश्वराख्याश्चयस्य प्रतिपत्तिमेव प्रकटयित—हित्वेति । अस्तु योगिनस्त्वदाश्चयप्रतिपत्त्वा मनसस्त्व-स्योवासिक्तिश्चापि मम किमायातिस्याशङ्क्य द्वितीयार्थं व्याच्ये—यस्त्वमेविमिति । एवभूतो यथोकध्यानिष्ठ- ३ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

पूर्वाच्यायान्ते यो मा मज्ति स मे युक्ततमो मत इत्युक्तम्, तत्र कीदृश पूर्वोक्तनिष्कामकर्मयोगापेक्षया विरुक्षण तव मजन केन वा गुणेन पूर्वयोगापेक्षया तस्य युक्ततमत्विसितामर्जुनसाशङ्का स्वयमेव परिहरन् भगवानुवाच— मयीति । कश्चिद्राजाश्रयो धनमानासक्तमना भवति । अय तु मदाश्रयेण मामेव परमपुरुषार्थभूत शासुमिच्छन्नि-

#### ४ मधुसुद्रनीच्याख्या ।

यद्भिक्तं न विना मुक्तिर्थं सेव्य सर्वयोगिनाम् । त वन्दे परमानन्द्घन श्रीनन्दनन्दनम् ॥ ९ ॥ एव कर्मसन्यासात्मकसाधनप्रधानेन प्रथमबद्गेन होय लपदल्क्य सयोग व्याख्यायाधुना ध्येयब्रह्मप्रतिपादनप्रधानेन मध्य-मेन बद्गेन तत्पदार्थो व्याख्यातव्य । तत्रापि 'योगिनामि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्मजते यो मा स मे युक्ततमो मत ' इति प्रागुक्तस्य भगवद्भजनस्य व्याख्यानाय सप्तमोऽध्याय आरभ्यते । तत्र कीदश भगवतो छप भजनीय कथ वा तद्गतोऽन्तरात्मा स्वादिखेतद्भय प्रष्टव्यमर्जुनेनापृष्टमपि परमकार्गणिकतया ख्यमेव विवश्च श्रीभगवानुवाच—मिष्य परमेश्वरे ५ भाष्योक्कर्षवीपिका ।

यतो जात येन स्थितमिदमशेष प्रविलय प्रयासाचे यस्मिन्श्रुतिभिरुदिते जन्तव इमे । भवसेक ब्रह्मामलममृतमाराष्य यमह श्चिव राम कृष्ण तमजमजर नौम्यखिलगम् ॥ १ ॥

एव लपदार्थं निरूप्य तत्पदार्थं निरूपयितु पूर्वाध्यायान्ते 'योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्मजते यो मा स मे युक्ततमो मत ' इत्युक्त तत्रेहश मदीय तत्त्वमनेन प्रकारेण मद्गतान्तरात्मा स्यादिखेतद्वक्तुमिच्छु श्रीभगवानुवाच । मथि वक्ष्यमाण-विशेषणे परमेश्वरे आसक्त मनो यस्य स । मथि मनआसक्तिसपादन तव छलभिति स्चयन्नाह—पार्थेति । योग युज्जन्मन -

#### ६ श्रीघरीच्याख्या ।

विद्येयमात्मनस्तस्व सयोग समुदाहृतम् । भजनीयमथेदानीमैश्वर रूपमीर्यते ॥ १ ॥

पूर्वांध्यायान्ते मद्रतेनान्तरात्मना यो मा भजते स मे शुक्ततमो मत इत्युक्त, तत्र कीवृशस्त्र यस्य भक्ति कर्वेन्येत्यपेक्षाया स्वसन्तर निरूपिष्यव्श्रीभगवातुवाच—मध्यासक्तमना इति । मथि परमेश्वरे सासक्तमभिनिविष्ट मनो यस स । मदाश्रयोऽहमे-

## ज्ञानं तेऽहं संविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

समस्तं विभूतिबलशत्त्यैश्वर्यादिगुणसंपन्नं मां यथा येन प्रकारेण श्वास्यसि संशयमन्तरेणैवमेव भगवानिति तच्छृण्चयमानं मया॥१॥तच्च मद्विषयं श्वानं ते तुभ्यमद्दं सविश्वान विश्वानसिद्दतं स्वानुभवसंयुक्तमिदं वक्ष्यामि कथथिष्याम्यशेषतः कात्स्वर्येन। तज्श्वानं विविश्वतं स्तौति श्रोतुरिभ-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पुरुषवदेव मय्यासक्तमना यस्त्व स त्व तथाविध सञ्चस्त्रायमविद्यमान सशयो यत्र ज्ञाने तद्यथा स्वास्था मां समप्र ज्ञास्यसीति सबन्ध । समग्रमित्यस्यार्थमाह—समस्तमिति । विभूतिनांनाविधैश्वयोपायसपत्ति । बळ शरीरगत्त सामर्थ्यम् । शक्तिनंनोगत प्रागल्भ्यम् । ऐश्वर्यमीशितव्यविपयमीशनसामर्थ्यम् । आदिशब्देन ज्ञानेच्छादयो गृह्यन्ते । असशयमितिपदस्य क्रियाविशेषणत्व विशव्यम् क्रियापदेन संबन्ध कथयति—संशयमिति । विना सशय मगवसत्त्वपरिज्ञानमेव स्कोरयति—एयभिवेति । भगवत्तत्वे ज्ञातव्ये कथ मम ज्ञानमुपदेश्वति, निष्ठ त्वासृते तदुपदेष्टा कश्चिदसीत्याशङ्काह—तच्छृणिविति ॥ १ ॥ ज्ञास्यसीत्युक्त्या परोक्षज्ञानशङ्कायां तिश्ववृत्त्यर्थं तदुक्तिप्रकारमेव विवृणोति—तश्चिति । इदमपरोक्ष ज्ञान चैतन्यम् । तस्य सिवज्ञानस्य प्रतिलम्मे किं स्वादिस्याशङ्काह—यज्ञात्वेति । इदमा चैतन्यस्य परोक्षत्व व्यावत्यते । तदेव सिवज्ञानमिति विशेषणेन स्कृदयि । अनवशेषेण तद्वेदनफलोपन्यासेन श्रोवार वच्छवणप्रवण करोति—तज्ञ्चानमिति । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानश्चितमाश्चितोत्तरार्थनात्यर्थन

#### ३ नीलकण्डय्याक्या ( चतुर्घरी ) ।

त्यर्थः । ईदशो योग युझन्समाघिमनुतिष्ठन् त्वपदार्थविवेककाले यद्यपि सार्वज्ञ्यमस्ति 'सर्वभृतस्थमात्मानम्' इत्यादि-वचनात्तथापि स्वसादन्य ईश्वरोऽस्ति नवेति पातञ्जलकापिलयोस्तार्किकमीमासकयोर्वा सेश्वरानीश्वरयोर्भतमेदात्सशयः कारणाज्ञानाचासमय तत्सार्वज्ञ्यमिति मत्वा आह—असंशयं समग्रमिति । मा तत्पदार्थमीश्वर यथा ज्ञाससि तत् त प्रकार शृणु । अत्र वक्ष्यमाणरीत्या सर्वे त्रस्य वासुदेवात्मकमिति मजने वैलक्षण्य कारणज्ञातृत्वमस्य योगिनः पूर्वयोग्यपेक्षयाधिक्यमिति मावः ॥ १ ॥ एतदेवाह—आनमिति । ज्ञान शुद्धप्रज्ञानघन त्रस्य 'सत्य ज्ञानमनन्त त्रसा', 'विज्ञानमानन्द त्रसा' इति श्रुतेः । ते तुभ्यमह् वक्ष्यामि । अशेषत साधनकलापसहितम् । किं वचनमात्रतेन परोक्षज्ञानेन शब्दस्य स्वविषये परोक्षज्ञानजनकत्वनियमादित्याशङ्कयाह—सविज्ञानमनुभवसहितम् । दशमस्त्वमसी

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

सक्कजगदायतनलादिविविधविभूतिभागिन्यासक्त विषयान्तरपरिहारेण सर्वदा निविष्ट मनो यस्य तव स ल, अतएव मदाश्रयो मदेकशरण, राजाश्रयो भार्याद्यासक्तमनाश्च राजमृत्य प्रसिद्ध, मुमुश्चस्तु मदाश्रयो मदासक्तमनाश्च, ल लिद्धि वा योगं युजन्मनःसमाधान षष्टोक्तप्रकारेण कुर्वन् असशय यथा भवत्येव समप्र मविविभूतिबळशक्तयेश्वर्यादिसपत्र मा यथा येन प्रकारेण श्वास्पित तच्छृण्च्यमान मया ॥ १॥ शा शास्पितियुक्ते परोक्षमेव तज्ज्ञान स्यादिति शङ्कां व्यावर्तयन्त्यौति श्रोतुराभिमुख्याय—इद मद्विषय स्रतोऽपरोक्षज्ञानम् असभावनादिप्रतिबन्धेन फलमजनयत्परोक्षमित्युपचर्यते । असभावानादिनिरासे तु

#### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

समाघानं क्रवैन्मदाश्रयः शहमेव परमेश्वर शाश्रयो यस्य नतु कसैचित्पुरुषार्थायेहासुत्रलभ्याय राज्यादिर्यज्ञदानादिर्वा आश्रयो यस्य स लमप्यासक्तमना मदाश्रय सन् असंशय यथा स्यात्तथा मां यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि त वस्यमाणप्रकारं श्र्ण । नद्व मदमे भवान् स्थितोऽसशय मया ज्ञायत एवात किमिदसुच्यत इलाशक्क्याह—समग्रसिति । समस्तविभृतिबलशक्त्येश्वयादि गुणसंपन्न सगुण निर्मुणं च मामसशय यथा ज्ञास्यसि तच्छृण्विस्थं ॥ १ ॥ ज्ञास्यसीत्युक्त तत्र ज्ञान स्त्रीति—ज्ञानमिति । अत्र माध्ये तश्व मद्विषय ज्ञान ते तुभ्यमह सविज्ञान विज्ञानसिहत खानुभवेन सयुक्तमिद वक्ष्यामि कथयिष्याम्यशेषत कात्क्रयेन । तज्ज्ञान विवक्षितं स्त्रीति श्रोतुरिममुद्धीकरणाय । यज्ज्ञाला यज्ज्ञान ज्ञाला नेह भूय पुनर्ज्ञातव्य पुरुषार्थसाधनमविष्यते नाव-

#### ६ श्रीघरीव्याक्या।

वाभ्यो यसानन्यश्चरण सन्योगं युक्षश्वस्यसन् असञ्चय यथा भवलेव मां समग्र विभूतिवछैश्वर्योदसहित यथा श्वास्यसि तदिद मया वद्य-भाण शृणु ॥ १ ॥ वद्यमाण स्तौति—शानमिति । श्वान शास्त्रीय विश्वानमनुभवस्तरसहितम् । श्व मद्विषयम् । अशेवत साकल्येन ७ अभिनवग्रसाचार्यव्याक्या ।

श्रीभगवातुवाच । भव्यासक इति ॥ १ ॥ ज्ञान तेऽहमिति । ज्ञानविज्ञाने ज्ञानकिये एव ततो न किंचिदविशय्वते । सर्वस्य जैवस

## मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिचतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

मुखीकरणाय । यज्ञ्ञात्वा यज्ञ्ञान ज्ञात्वा नेह भूय पुनर्ज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनमवशिष्यते नावशेषो नवतीति मत्तत्वक्षो य स सर्वेक्षो भवतीत्वर्थः । अतो विशिष्टफळत्वाहुर्लभं ज्ञानम् ॥ २ ॥ कथ-मित्युच्यते—मनुष्याणामिति । मनुष्याणां मध्ये सहस्रेष्वनेकेषु कश्चिद्यतति प्रयत्नं करोति सिद्धये

२ आमन्दगिरिब्याक्या ।

माह—यज्ञात्वेति । भगवत्तत्वज्ञानस्य विशिष्टफळत्वमुक्त्वा फिळतमाह—अत इति ॥ २ ॥ ज्ञानस्य दुर्छभत्व प्रश्नपूर्वक प्रकटयति—कथमित्यादिना । सहस्रशब्दस्य बहुवाचकत्वमुपेस्य व्याकरोति—अनेकेव्विति । सिद्धये ३ नीळकण्ठव्याक्या (चतुर्घरी)।

त्यादौ राज्दाद्प्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् 'कस्मिन्नु मगवो विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातम्' इत्येकविज्ञानात्सर्वविज्ञान-प्रतिज्ञा श्रौतीमेन वर्णयति—यज्ज्ञात्वेति । जगत्कारणाधिष्ठानस्य ज्ञानरूपस्य श्रद्धणो ज्ञाने सशयोच्छेदात्सर्वसातम-मात्रत्वेन ज्ञातच्यानवशेषो युक्त इत्यर्थ ॥ २ ॥ एतदेव ज्ञान दौर्छभ्यप्रदर्शनेन स्तौति—मनुष्याणामिति । यतता ४ महस्यदनीन्याच्या ।

विचारपरिपाकान्ते तेनैव प्रमाणेन जित ज्ञान प्रतिबन्धामावात्फळ जनयद्परोक्षमित्युच्यते । विचारपरिपाकानिष्णज्ञलाच तदेव विज्ञान, तेन विज्ञानेन सहितमिदमपरोक्षमेव ज्ञान शास्त्रजन्य ते तुभ्यमह परमाप्तो वक्ष्याम्यशेषत साथनफळादिसहितलेन निरवशेष कथियण्यामि । श्रांतीमेकविज्ञानेन मर्वविज्ञानप्रतिज्ञामनुसरबाह—यज्ञान निर्व्यनेतन्यस्प ज्ञाला वेदान्तजन्यमनो- वृत्तिविषयीक्रलेह व्यवहारभूमां भ्य पुनरपि अन्यत्किचिदिप ज्ञातव्य नावशिष्यते। संविधिष्टानसन्मात्रज्ञानेन किपताना सर्वेषा बाधे सन्मात्रपरिशेषात्तन्यात्रज्ञानेनेव ल कृतार्थो मविष्यसीलमित्राय ॥ २ ॥ अतिदुर्कम चैतन्मदनुप्रहमन्तरेण महाफळ ज्ञानम्, यत —मनुष्याणा शास्त्रीयज्ञानकर्मयोग्याना सहस्रेषु मध्ये कश्चिदेकोऽनेकजन्मकृतस्रकृतसमासादितनित्यानित्यवस्तु-विवेक सन् यति यतते सिद्धये मत्त्वसुद्धिहारा ज्ञानोत्पत्तये। यतता यतमानाना ज्ञानाय सिद्धाना प्रागर्जितस्रकृताना साधका-नामपि मध्ये कश्चिदेक श्रवणमनननिदिष्यामनपरिपाकान्ते मामिश्वर वेति साक्षात्करोति तत्त्वत प्रखगमेदेन तत्त्वसिल्यादि-

#### ५ माध्योत्कवदीपिका ।

होषो भवतीति मत्तत्त्वज्ञो य स सर्वज्ञो भवतीत्थर्थ इति । अस्मिन्भाष्ये ज्ञास्यसीत्युक्तया परोक्षज्ञानशङ्काया तन्नि रृत्त्यर्थं तदुक्तिप्रका-<sup>•</sup> मेन निष्टणोति—**तन्त्रेति ।** इदमपरोक्षज्ञान चैतन्यम् । तस्य सविज्ञानस्य प्रतिलैम्मे कि स्यादित्याशङ्क्याह<del>—यदश्चात्वेति ।</del> इदमा चैतन्यस्य परोक्षल व्यावर्खते तदेव सविज्ञानमिति विशेषणेन स्फुटयत इति तद्दीवाञ्चत । तदेवाह—ज्ञानमिति । ज्ञान गुद्धप्रज्ञान **'शुद्धप्रज्ञानघन ब्रह्म', '**सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म', विज्ञानमानन्द ब्रह्म' इति श्रुत ते तुभ्यमह वक्ष्यामि । अशेषत साधनकलापसहित किं वचनमात्रजेन परोक्षज्ञानेन शब्दस्य खिवपये परोक्षज्ञानजनऋलिनयमादिलाशङ्क्याह । सविज्ञानमनुभवसिहत दशमस्लमसीलादौ शब्दादप्यपरोक्षज्ञानोत्पत्तिदर्शनादिखन्ये । वस्तुतस्तु तच मद्विषय ज्ञानमिति भाष्याद्वाष्यकृतामयमर्थौ नाभिप्रेत । सविज्ञानमिति मुलान्मुलानुगुणोऽपि न भवति । तस्मान्मूलतद्भाष्यानुरोधेन ज्ञान शास्त्रजन्य विज्ञानमनुभव इति व्याख्येयम् । यज्ज्ञालेत्यस्य तु 'यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेव यास्परि पाण्डव' इति श्लोकस्थभाष्यानुसारेण मद्विषय ज्ञान शास्त्रजन्य सविज्ञान लब्बेल्यर्थ इत्यविरोध । मद्विषयस्य ज्ञानस्य सकलाथिष्ठानविषयत्वात् । अन्यज्ज्ञातव्य नावशिष्यते 'येनाश्चत श्चत भवति' इत्यादिश्चतेरिति भाव । यैत्विद सदिषय विज्ञानेन सहितमपरोक्षमेव ज्ञान शास्त्रजन्य ते तुभ्यमह वश्यामि यज्ज्ञान नित्यचैतन्यरूप ज्ञाला वेदान्तजन्यमनोवृत्ति-विषयीकृत्येति । तत्र यज्ज्ञानमित्याद्यपेक्ष्य यच्छन्दस्य प्रस्तुतपरामर्शकलेन सविज्ञानस्य ज्ञानस्य यदा परामृष्टस्य चैतन्यरूपार्थकला-योगात् ॥ २ ॥ अतो मद्विषय तत्त्वज्ञान सार्वश्यसपादकलादतिदुर्लभमित्याह—मनुष्याणासिति । मनुष्याणामनेकयोनिषु पुण्यवशाल्रञ्चदेहाना सहसेषु असख्यातेषु 'शत सहस्र लक्ष च सर्वमक्ष्ययवाचकम्' इत्युक्ते । अक्ष्यमित्यस्यासख्यातमित्यर्थ । कश्चिद्नेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्जवशाह्रब्यविवेकादिसायनो यतते यह्न श्रवणादिरूप करोति । यततामपि यतमानानामपि सिद्धाना सुसु-क्षणाम् । साधकलेऽपि सिद्धलकथन तेपामुत्कपैद्योतनार्थम् । अपरे तु सिद्धये आत्मज्ञानाय यतते । यततामपि सहस्रेष्ठ कश्चिदेव अकृष्टपुण्यवशादात्मान वेत्ति तादशानामप्यात्मज्ञानसिद्धाना सहस्रेषु कथिदेव मा परमात्मान मत्प्रसादेन तत्त्वतो वेत्तीति वर्णयन्ति ।

#### ६ भीघरीव्याख्या।

वक्ष्यामि । यज्ज्ञात्वेह श्रेयोमार्गे वतमानस्य पुनरन्यज्ज्ञातन्यमवशिष्ट न भवति । तेनैव कृतार्थो भवतीत्ययः ॥ २ ॥ मद्भक्ति विना तु मञ्ज्ञान दुर्जभिमत्याह— मनुष्याणामिति । असस्यातानां जीवाना मध्ये मनुष्यस्यतिरिक्ताना श्रेयसि प्रवृक्तिरेव नास्ति, मनुष्याणा तु सहस्रेषु

## भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रधा॥ ४॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

सिद्ध्यथ तेषां यततामि सिद्धानां सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते तेषां कश्चिदेव मां वेत्ति तत्त्वतो यथावत् ॥ ३ ॥ श्रोतार प्ररोचनेनाभिमुखीकृत्याह—भूमिरिति । भूमिरिति पृथिवीतन्मात्र-मुच्यते न स्थूला। 'भिन्ना प्रकृतिरष्ट्घा' इति वचनात्। तथाबादयोऽपि तन्मात्राण्येवोच्यन्ते । आपोऽ-

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

सस्वश्चिद्धारा ज्ञानोत्पस्यर्थमित्यर्थ । सिच्चर्थ यतमानाना कथ सिद्धत्वमित्याशङ्क्याह—सिद्धा एवेति । सर्वेषामेव तेषा ज्ञानोदयात्तस्य सुलभत्वमित्याशङ्क्याह—तेषामिति ॥ ३ ॥ ज्ञानार्थं प्रयत्नस्य तद्क्षारा ज्ञानलाभस्य तद्कुमय-द्वारेण मुक्तेश्च दुर्लभत्वाभिधानस्य श्रोतृप्ररोचनं फलमिति मत्वाह—श्रोतारमिति । आत्मन सर्वात्मकत्वेन परिपूर्णत्वमवतारयन्नादावपरा प्रकृतिमुपन्यस्यति—आहेति । भूमिशब्दस्य व्यवहारयोग्यस्थूलपृथिवीविषयत्व व्यावर्ते-यति—भूमिरितीति । तत्र हेतुमाह—मिन्नेति । प्रकृतिसमिनव्याहाराद्गन्धतन्मात्र स्थूलपृथिवीप्रकृतिकत्तरविकारो भूमिरित्युच्यते न विशेष इत्यर्थं । भूमिशब्दवद्वादिशब्दानामि स्थूमभूतविषयत्वमाह—तथेति । तेषामिप ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्वरी)।

यतमानानाम् ॥ ३ ॥ एवमेकविज्ञानात्सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाय तदुपपत्तये सर्वस्य जङाजङपपञ्चस्य ज्ञानात्मकब्रह्मप्रमवत्व-माह त्रिमि — भूमिरिति । अत्र भूम्यादिपदैस्तत्तत्कारणान्येव गृह्यन्ते प्रकृतिरित्यिधिकारात्, स्थूलभूम्यादेश्च विकृ तिमात्रत्वात् । तथाच भूमिरिति गन्धतन्मात्र, आप इति रसतन्मात्र, अनल इति रूपतन्मात्र, वाद्युरिति स्पर्शतन्मात्र, खमिति शब्दतन्मात्र, मन इति तत्कारणमहकार, बुद्धिरिति समष्टिबुद्धिर्महत्तत्त्व, अहकरोत्यनयेत्यहकारो मूल-४ मञ्जस्दनीन्याक्या।

गुरूपदिष्टमहावाक्येभ्य । अनेकेषु मनुष्येष्वात्मज्ञानसाधनानुष्ठायी परमदुर्लम । साधनानुष्ठायिष्विप मध्ये फलमागी परम दुर्लम इति कि वक्तव्यमस्य ज्ञानस्य माहात्म्यमित्यभिप्राय ॥ ३ ॥ एव प्ररोचनेन श्रोतारमिभुखीकृत्यात्मन सर्वात्मकलेन परिपूर्णलमवतारयन्नादावपरा प्रकृतिमुपन्यस्यिति—साख्येहिं पश्चतन्मात्राण्यहकारो महानव्यक्तमित्यष्ठौ प्रकृतय पश्च महाभूतानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि उभयसाधारण मनश्चेति षोडश्चिकारा उच्चन्ते । एतान्येव चतुर्विशतितक्त्वाने । तत्र भूमिरापोऽनलो वायु खमिति पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाख्यपश्चमहाभूतस्कृतस्कृत्याणि गन्धरस्कृपस्पर्शशब्दात्मकानि पश्चतन्मा त्राणि लक्ष्यन्ते । बुद्धहकारशब्दौ तु स्वार्थवेव । मन शब्देन च परिविष्टमव्यक्त लक्ष्यते प्रकृतिशब्दस्सामानाविकरण्येन स्वार्थ हानेरावश्यकलात् । मन शब्देन वा स्वकारणमहकारो लक्ष्यते पश्चतन्मात्रस्तिकर्षात् । बुद्धिशब्दस्त्वहकारकारणे महक्तक्त्वे मुद्धयवृक्तिरेव । अहकारशब्देन च सर्ववासनावासितमिवद्यात्मकमव्यक्त लक्ष्यते प्रवर्तकलाद्यसाधारणधर्मयोगाच । इत्युक्त- ५ भाष्योत्कर्यदीपिका ।

असिन्पक्षे मुख्यसिद्धशञ्दार्थालाभस्वस्त्येवात्मपदाध्याद्वारस्य कश्चिदित्यस्य वेत्तीत्यस्य चावृत्तेरध्याद्वारस्य वा क्षेशोऽतिरिच्यते इत्यय षक्षश्चिन्त्य । तेषा मध्ये कश्चिदेव मा परमेश्वरं तत्त्वतो यथावत्स्वाभिष्वले वेत्ति जानाति ॥ ३ ॥ यज्ज्ञाला नेद्द भूयोऽन्यज्ज्ञा तत्यमविष्यत इत्युक्तेन श्रोतारमभिमुखीकृत्य तदुपपत्तये चेतनाचेतनप्रपश्चस्य स्वसिन्परमात्मन्यध्यस्तलवोधनायाद्द्र—भूमिरिति । आकाशादिभि शञ्दस्पर्शक्परसगन्याख्यानि तन्मात्राणि रुक्ष्यन्ते । इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रवेति वाक्यशेषात् । मन शब्देन तत्कारणमद्द्रकारो रुक्ष्यते । बुद्धिरित्यद्दकारकारण महत्तत्त्व गृह्यते । अहकार इत्यविद्यासमिश्रमव्यक्तं रुक्ष्यते । यथा विषसिमश्रमण विषमित्युच्यते तथाद्दकारवासनावद्यक्तं मूलकारणमद्दकार इत्युच्यते । यत्तुं बुद्धदकारशब्दौ तु स्वार्थावेव नन शब्देनाविष्विष्टमव्यक्तं रुक्ष्यते इति यत्पक्षान्तरं कैश्चित्प्रदर्शित तदश्चिप्रस्तम् । तद्वीज तु कमस्यागप्रसङ्गादि । यत्तुं भूम्यादिशब्दै पश्चम६ श्रीषरीव्याख्या ।

मध्ये कश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवशात्सिद्धये आत्मज्ञानाय प्रयत्ते, प्रयत्त कुर्वतामि सहस्रेषु कश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवशादात्मान वेत्ति, तादृशाना चात्मज्ञानिसिद्धाना सहस्रेषु कश्चिदेव मा परमात्मान मत्प्रसादेन तत्त्वतो वेत्ति, तदेवमतिदुर्लमाप मन्त्रान तुम्यमह वश्यामीलर्थ ॥३॥ यव श्रोतारमिमुखीकृत्यदानी प्रकृतिद्धारा सृष्ट्यादिकर्तुत्वेनश्चरतत्त्व प्रतिज्ञात निरूपिष्यन्परापरमेदेन प्रकृतिद्धयमाह—सृमिरिति द्धाम्यास् । सृम्यादिश्च पञ्चगन्थादितन्मात्राण्युच्यन्ते, मन शब्देन तत्कारणभूतोऽहकार , बुद्धशब्देन तत्कारणभूत महत्तत्त्व,

७ अभिनवगुप्ताचार्यंच्याख्या । ज्ञानक्रियानिष्ठस्वास् ॥ २ ॥ मतुष्याणाभिति ॥ ३ ॥ अस्य च वस्तुन सर्वो न योग्य इस्तनेन दुर्लभत्वायज्ञः सेव्यतामिस्याह—भूभिरिति । अपरेयभिति प्रस्रक्षेण या ससारावस्थाया सर्वजनपरिष्टक्यमाना सा चैकैव सती प्रकाराष्ट्रकेन भिद्यत इति एकप्रकृत्यारब्धत्वादेकमेव विश्व

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

नलो वायुः खं मन इति मनसः कारणमहकारो गृह्यते । बुद्धिरित्यहंकारकारणं महत्तत्त्वम् । अहकार इत्यविद्यासयुक्तमव्यक्तम् । यथा विपसयुक्तमम्नं विपमुच्यत प्रवमहंकारवासनावद्व्यक मूलकारणमहकार इत्युच्यते प्रवर्तकत्वादहकारस्य । अहंकार एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिवीजं दृष्ट लोके ।

#### २ आनन्द्गिरिध्यास्या ।

प्रकृतिसमानाधिकृतत्वाविशेषात्तनमात्राणा पूर्वपूर्वप्रकृतीनामुत्तरोत्तरविकाराणा न विशेषत्वसिद्धिरित्यर्थ । मन श-ब्दस्य सकल्पविकल्पात्मककरणविषयत्वमाशक्क्याह—मन इतीति । न खल्वहकाराभावे सकल्पविकरपयोरसमवात्त-दात्मक मन सभवतीत्यर्थ । निश्चयलक्षणा बुद्धिरित्यम्युपगमाहुद्धिशब्दस्य निश्चयात्मककरणाविषयत्वमाशक्क्याह— वुद्धिरितीति । नहि हिरण्यगर्मसमष्टिबुद्धिरूपमन्तरेण व्यष्टिबुद्धि सिध्यतीत्यर्थ । अहकारस्यामिमानविशेषात्मक त्वेनान्त करणप्रमेदत्व व्यावर्तयति—अहंकार इतीति । अविद्यासयुक्तमित्यविद्यात्मकमित्यर्थ । कथ मूलकारणस्याह-कारशब्दत्वमित्याशक्क्योक्तमर्थं इप्टान्तेन स्पष्टयति—यथेत्यादिना । मूलकारणस्याहकारशब्दत्वे हेतुमाह—प्रवर्त-कत्वादिति । तस्य प्रवर्तकत्व प्रपञ्चयति—अहंकार एवेति । सत्येवाहकारे ममकारो भवति तयोश्च भावे सर्वा-

#### ३ नीलकण्डच्याख्या (चतुर्घरी)।

प्रकृति । करणे घञो दुर्लभत्वेऽप्यगस्या बाहुलकात्तद्बोध्यम् । इय मे मत्तो मिन्ना पृथिक्सद्धा शुक्तिशकलादिव रजत अष्ट्या अप्टप्रकारा प्रकृतिर्जडप्रपञ्चोपादानभूता । यद्वा नात्राव्यक्तमहदहकारपञ्चतन्मात्राण्येवाष्टौ सास्त्याभिन्मता एव प्रकृतयो प्राह्मा इति नियमोऽस्ति । 'मनसा ह्ये पश्यति मनसा शृणोति' इति मनस इन्द्रियान्तरप्रकृतित्व-श्रवणेन सन्तु नवापि प्रकृतय । तथाचेव योज्यम् । इय मे मदिमन्ना प्रकृतिरव्याकृताख्या भूम्यादिभेदेनाष्ट्येति

#### ४ मधुस्टनीव्याख्या ।

कारेणेयमपरोक्षा साक्षिभास्यलात्प्रकृतिर्मायाख्या पारमेश्वरी शक्तिरनिर्वचनीयस्त्रभावा त्रिगुणात्मकाऽष्टधा मिन्नाऽष्टभि प्रकारेभेंदमागता । सर्वोऽपि जडवर्गोऽत्रैवान्तर्भवतीत्यर्थ । स्वतिद्धान्ते चेक्षणसकल्पात्मकौ मायापरिणामावेव बुद्धहकारी ।

#### ५ भाष्योस्कपदीपिका ।

हाभूतानि सूक्ष्मै सहैकीकृत्य गृह्यन्तेऽहकारशब्देनैवाहकारस्तेनेव तत्कार्याणीन्द्रियाण्यपि गृह्यन्ते बुद्धिरिति महत्तत्त्व मन शब्देन त मनसेवोन्नेयमव्यक्तहप प्रधानमिति । अनेन रूपेण प्रकृतिर्मायाख्या शक्तिरष्टधा भिन्ना विभाग प्राप्ता । चतुर्विशतिमैद्भिन्नेवेत्यष्टाखे-वान्तर्भावविवक्षयाष्ट्रधा भिन्नेत्युक्तम् । तथाच वक्ष्यमाणक्षेत्राध्याये इमामेव प्रकृतिं चतुर्विशतितत्त्वात्मना प्रपश्चयिष्यति 'महा-अतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दर्शक च पश्च चेन्द्रियगोचरा ' इखपरे वर्णयन्ति। तत्रेदमवधेयम् 'मूलप्रकृतिरविकृति-मेंहदाया प्रकृतिविकृतय सप्त । षोटशक्त विकार 'इति साख्योक्तप्रकारेणाष्टसेव प्रकृतित्वव्यवहारो न विकारेषु । अन्नापि इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रघेति वचनादर्धं प्रकृतय एव युद्धन्ते । विकारस्य तु एतद्योनीनि भूतानीति भृतपदाभिधेयस्य सर्वस्याप्यपादान क्षेत्राध्याये तु क्षेत्रनिरूपणावसरे इदमुक्त तत्क्षेत्रमित्यारभ्य 'इच्छा द्वेप मुख दु ख सघात थेतना रृति । एतत्क्षेत्र समासेन सविकार-सदाहृतम्' इत्यन्तम् । यत्त्वन्यं नात्राव्यक्तमहदृहकारपञ्चतन्मात्राण्येवार्ष्टां माख्याभिमता एत प्रकृतयो प्राह्या इति नियमोऽस्ति । 'मनसा ह्येव परयति मनमा राणेति' इति मनस इन्द्रियान्तरप्रकृतिलश्रवणेन नवापि प्रकृतय । तथाचव योज्यम् । इय मे मम मदभिन्ना प्रकृतिरव्याकृताख्या भूम्यादिमेदेनाष्ट्रघेति । मूलप्रकृतेरत्र भूम्यादिमहपाठाजन्यत्वमवगम्यते न साख्यानामिवाजन्यत्वम् 'तस्मादव्यक्तसूरपन्न त्रिगुण द्विजसत्तम' इति, 'अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मचिष्कले सप्रलीयते' इति तस्या अपि प्रभवप्रलययो स्मरणादिति न्याचल्युस्तत्प्रकृताननुगुणम् । मे प्रकृतिर्भूम्यादिरूपेणाष्ट्रया भिन्नोति योजनायामितीयमित्यनृद्याद्वलिनिर्नेशेन भूम्यादीना प्रकृतिल्वो-धनानुपपते । निर्देशानुसरणे तु मन शब्देनोक्तश्रुला तस्य प्रकृतिलात्तस्यैव प्रहम्तद्यहे मूलप्रकृतियहे चोभयोरुपादाने वाष्ट्रघेति विरोधापत्ते मनस प्रकृतिलवर्णनमप्यसगतम् । उदाहृतथुत्या तदलामात्। मनसा करणेनेन्द्रियद्वारकेण पश्यतीति थुत्यर्थाभ्यपग-मात्। करण विना द्वारस्याकि चित्करत्वात्। किंच विद्यारण्यादिभिराचार्थर्मनस श्रोत्राद्युत्पन्नमिति न प्रदर्शित किंतु 'वियत्पवनते-जोऽम्बुभुवो भूतानि जज्ञिरे। सत्त्वाशै पञ्चभिस्तेषा क्रमादीन्द्रियपञ्चकम्। रजोशै पञ्चभिस्तेषा क्रमात्कर्मेन्द्रियाणि तु॥'इति भूतेभ्य इन्द्रियाणामुत्पत्तिर्दशिता। पुराणेषु तु अहकारादेव सात्तिवनादिरूपेण त्रिवि वात्समनस्कानामिन्द्रियदेवताना लगादीन्द्रियाणा भूताना

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

अहकारशब्देन तत्कारणमिवधेत्वमष्टथा भिन्ना । यद्वा भून्यादिशब्दे पञ्चमहाभूनानि स्कृषे सहैकीकृत्य गृह्यन्ते, अहकारशब्देने-वाहकारस्तिनैव तत्कायाणीन्द्रयाण्यपि गृह्यन्ते, बुद्धिरिति महत्तत्त्व, मन शब्देन मनसैवोन्नेयमन्यक्तरूप प्रधानमित्यनेन प्रकारेण मे

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मिति प्रकृतिवादेऽप्यद्वेत प्रदक्षितम् । सैव जीवस्य पुरुषस्य प्राप्ता परा । सापि ममैव नान्यस्य च सोभयस्या वेद्यवेदकात्मकप्रपञ्चोपरचन-भ० गी० ४४

## अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ययेद धार्यते जगत् ॥ ५॥

२ श्रीसच्छाकरभाष्यम

इतीथं यथोक्ता प्रकृतिमें ममैश्वरी मायाशकिरष्ट्या भिन्ना मेदमागता ॥ ४ ॥ अपरेति । अपरा न परा निकृष्टाऽशुद्धानर्थकरी संसारबन्धनात्मिकेयमितोऽस्या यथोक्तायास्त्वन्यां विशुद्धा प्रकृतिं ममा-तमभूता विद्धि मे परां प्रकृष्टां जीवभूता क्षेत्रबलक्षणा प्राणधारणनिमित्तभूता हे महाबाहो, यया

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रवृत्तिरिति प्रसिद्धमिल्यथं । उक्ता प्रकृतिमुपसहरति—इतीयमिति । इयमिल्परोक्षा साक्षिदृश्येति यावत् । ऐश्वरी तदाश्रया तदेश्वयोपाधिभूता । प्रक्रियते महदाद्याकारेणेति प्रकृति । त्रिगुण जगदुपादान प्रधानमिति मत व्युद्खिति—मायेति । तस्यास्तःकार्याकारेण परिणामयोग्यत्व द्योतयति—शक्तिरिति । अष्टधिति । अष्टभि प्रकृरिरिति यावत् ॥ ४ ॥ अचेतनवर्णमेकीकर्तुं प्रकृतेरष्ट्या परिणाममिभिधाय विकाराविक्छक्तकार्यकस्य चेतनवर्णमेकीकर्तुं प्रकृतित्वमुक्ता प्रकृतिमन्द्य द्रश्चयित—अपरेति । निकृष्टत्व स्पष्टयिति—अनर्थकरिति । अन्धिकरत्वमेव स्कोरयिति—संसारिति । कथिवद्य्यनन्यस्त्रव्यादृत्त्यथंस्तुशब्द । अन्यामत्यन्तविक्ष्रणामिति यावत् । अन्यत्वमेव स्पष्टयिति—विद्युद्धामिति । प्रकृतिशब्दस्थान्यप्रयुक्तस्यार्थान्तरमाह—ममिति । प्रकृतिशब्दस्थान्तरप्रयुक्तस्यार्थान्तरमाह—ममिति । प्रकृतिशब्दस्थान्तरविशेषमाह—ययेति । निकृष्टत्वमेव भोकृत्वेन स्पष्टयिति—जीवभूतामिति । प्रकृत्यन्तरादस्था प्रकृतेरवान्तरिवशेषमाह—ययेति । निकृत्वन्तरादस्था प्रकृतेरवान्तरिवशेषमाह—स्वर्वति । निकृत्वन्तरादस्था प्रकृतेरवान्तरिवशेषमाह—स्वर्वति । निकृत्वन्तरादस्था प्रकृतेरवान्तरिवशेषमाह — स्वर्वति । निकृत्वन्तरादस्था प्रकृतेरवान्तरिवशेषमाह — स्वर्वरी । निकृत्वन्तरादस्था ।

मूलप्रकृतेरत्र भूम्यादिभिः सह पाठाज्ञन्यत्वमवगम्यते न साख्यानामिवाजन्यत्वम् । 'तस्राद्व्यक्तमुत्पन्न त्रिगुण द्विजसत्तम' इति, 'अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मनिष्कले प्रविलीयते' इति च तस्या अपि प्रमवप्रलययोः सरणात् ॥ ४ ॥ एव क्षेत्रात्मिका प्रकृतिमुक्तवा क्षेत्रज्ञात्मिका तामाह—अपरेयमिति । इय प्रागुक्ता सा अपरा अश्रेष्ठा जडत्वात् । इतस्तु विलक्षणामन्या परा चेतनत्वेन मद्नन्यत्वादुत्कृष्टा मे मत्सबन्धिनी प्रकृतिं जीवभूता प्राणधारणनिमित्तभूता ४ मञ्चस्दनीव्याख्या ।

पञ्चतन्मात्राणि चापश्चीकृतपश्चमहाभूतानीत्यसकृदवोचाम ॥ ४ ॥ एव क्षेत्रलक्षणाया प्रकृतेरपरल वदन्क्षेत्रज्ञलक्षणा परा प्रकृतिमाह—या प्रागष्ट्रधोक्ता प्रकृति सर्वाचेतनवर्गरूपा सेयमपरा निकृष्टा जडलात्परार्थलात्ससारबन्धरूपलाच । इतस्लचेत नवर्गरूपाया क्षेत्रलक्षणाया प्रकृतेरन्या विलक्षणा, तुश्चन्दायथाकथिचद्य्यमेदायोग्यां जीवभूता चेतनात्मिका क्षेत्रलक्षणा मे ममात्मभूता विद्युद्धा परा प्रकृष्टा प्रकृतिं विद्धि । हे महाबाहो, यया क्षेत्रज्ञलक्षणया जीवभूतयाऽन्तरनुप्रविष्टया प्रकृत्येद जग्वितनजात भाव्यते खतो विशीर्य उत्तभ्यते 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इति श्रुते । नहि जीवरहित ५ भाष्योक्तर्थदीपिका ।

च कमात्मेति सर्वथापि मनस इन्द्रियप्रति प्रकृतिल नास्ति । यत्र कापि मनसस्तकल्पकल श्रूयते तत्रापि मनउपाधिकस्यातमन उपाधिप्रधानस्येति द्रष्टव्यम् । 'वदन्वाक्परयश्रक्षः शृण्वव्श्रोत्रम्' इत्यादिश्रुते । यदिप प्रकृते सादिल साधित तदिप सिद्धान्त-विरुद्धम् । मायाविद्यारूपेण द्विविधाया अपि मूलप्रकृते सर्वैरिप वेदान्तिभरनादिलेन सिद्धान्तितलात् । तदुत्पत्तिलयवचनानि लाविभीवित्रोभावपराणि । अन्यथा तत्कारणभृताया प्रकृतेरावश्यकलेनानवस्थापातादिति दिक् । इतीय यथोक्ता प्रकृतिमें मम माया पारमेश्वरी अष्टधा अष्टिम प्रकारैमिं ज्ञा मेदमागता ॥ ४ ॥ अचेतनवर्गस्य खिस्मन्कित्यल वक्तुं प्रकृतेरष्टधा परिणाममिभधाय विकाराविज्ञास्य कार्यकलपस्य तथाल वक्तु चैतन्यस्याविद्याविज्ञास्य प्रकृतिलमुक्ता प्रकृतिमनूच दर्शयति—अपरेति । अपरा निकृष्टाऽद्युद्धलात् अनर्थकरलात् स्तारस्वरूपलात् बन्धनात्मकलात् इयमष्टप्रकारा इतोऽस्या अन्याम् । कथमप्यनन्यलव्यावृत्त्यर्थस्युशाब्द । विद्युद्धलात् प्रकृति परामुत्कृष्टा जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा प्राणधारणनिमित्तभूता ममात्मभूता विद्धि जानीहि । नहि जीवरहित जगद्धारित्व शक्यमिलाशयेन प्रकृत्यन्तरादस्या प्रकृतेरवान्तरविशेषमाहः । यया जगदन्त प्रविष्ठया 'अनेन जीवेनात्मनाऽ-

६ श्रीधरीव्याक्या।

प्रकृतिमीयाख्या शक्तिरष्टथा भिन्ना विभाग प्राप्ता । चतुर्विशतिमेदभिन्नाप्यष्टस्वेवान्तर्भावविवक्षयाष्टथा भिन्नत्युक्तम् । तथाच वश्यमा-णक्षेत्राध्याये इमामेव प्रकृतिं चतुर्विशतितस्वात्मना प्रपञ्चयिष्यति—'महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैक च पञ्च चेन्द्रियगोचरा.' इति ॥ ४ ॥ अपरामिमा प्रकृतिमुपसहरन्परां प्रकृतिमाह—अपरेति । अष्टथोक्ता या प्रकृतिरियमपरा निकृष्टा

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

विचित्रा । तत एव स्वारमविमलमुकुरतलकालितसकलभावभूभिः स्वस्वमानात्मिका सततमध्यभिचारिणी प्रकृति । सीऽहमित्यनेन प्रकृतिपुरुवपुरुवोत्तमेभ्यो व्यतिरिक्तोऽपीश्वर सर्वथा सर्वातुगतरवेन स्थित इति साल्ययोगयोर्नोत्ति भेदवाद इति प्रदक्षितम् । इद जग

१ मीलकाण्ठः,

## एतचोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मक्तस्येदं धार्यते जगदन्तःप्रविष्टया ॥ ५ ॥ एतदिति । एतद्योनीन्येते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञळक्षणे प्रकृती

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

जीवरहित जगद्धारियतु शक्यमित्याशयेनाह—अन्तरिति ॥ ५ ॥ उक्तप्रकृतिद्वये कार्यछिद्गकमनुमान प्रमाणयति— एतद्योनीनीति । प्रकृतिद्वयस्य जगत्कारणत्वे कथमीश्वरस्य जगत्कारणत्व तदुपगतमित्याशङ्काह—अहिमिति । एतद्योनीनीत्युक्ते समनन्तरप्रकृतजीवभूतप्रकृतावेतच्छब्दस्थाव्यवधानात्प्रवृत्तिमाशङ्का व्याकरोति—एते इति ।

३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्घरी)। क्षेत्रज्ञाच्या विद्धि जानीहि । हे महाबाहो, यया प्रकृत्या अन्तः,प्रविष्टया इद जगत्स्थावरजगमशरीरात्मक धार्यते ॥ ५ ॥ पतदिति । एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपे प्रकृती योनिरुत्पत्तिलयस्थान येषा भूताना तानि एतद्योनीनि

४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

धारियतु शक्यमिल्सिप्राय ॥ ५॥ उक्तप्रकृतिद्वये कार्यलिङ्गकमनुमान प्रमाणयन्त्वस्य तद्वारा जगत्सृष्ट्यादिकारणल दर्शयति— एते अपरलेन परलेन च प्रागुक्ते क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे प्रकृती योनिर्येषा तान्यतयोनीनि भूतानि भवनधर्मकाणि सर्वाणि चेतनाचेत-५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इति श्रुतेर्घार्यते खतो विश्वीर्यज्ञगदचेतनवर्गी विष्टभ्यते यथा महाबाहुना खया खतो विनश्यत् राज्य क्षत्रधर्म च धारियतु शक्यते तथेति स्चयन्नाह—महाबाहो इति ॥ ५ ॥ उक्तप्रकृतिह्रये भूतानि चेतनाचेतनपरापर-अङ्कृतिकानि चेतनाचेतनरूपलात्। सर्वेषा भूताना यथा मृन्मयो घटो मृत्प्रकृतिक इति कार्यलिङ्गकमनुमान प्रमाणयन् तद्वारा खस्य तत्पदार्थस्याभिन्नानिमित्तोपादानकारणल द्रर्शयति - एतदिति । एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे प्रकृती योनी कारणभूते येषा सर्वेषा चेतनाचेतनाना जरायुजाण्डजखेदजादीना भूताना तानि भूतान्येतद्योनीनीत्युपघारय निश्चयेन जानीहि । यस्मान्मम प्रकृती सर्वेषा भूताना कारणभूते तस्पात्खप्रकृतिद्वयद्वाराह सर्वज्ञ ईश्वरो वेदान्तप्रतिपाद्य कृत्कस्य समप्रस्य जगत प्रभव उत्पत्ति प्रलयो विनाश । उत्पत्तिविनाशकारणमित्यर्थ । तथाच भगवतो व्यासस्य सूत्राणि 'जन्मायस्य यत ', 'प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादद्यान्तानुपरोधात्', 'अभिध्योपदेशाच साक्षाचोभयाम्नानात्', 'आत्मकृते परिणामात्', 'योनिश्च हि गीयते' इति पूर्वाधिकरणे ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्त किलक्षण पुनस्तद्रह्मेस्यत आह् भगवान्सूत्रकार । जन्मोत्पत्तिरादिर्यस्य तदिद् जन्मस्थितिभङ्ग जन्मादि अस्य प्रसक्षादिसनिघापितस्य विचित्रस्य जगतो यतो जन्मादि यसात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञते कारणाद्भवति तद्रह्म। तथाच श्रुति 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्खभिसविशन्ति । तद्रह्म तद्विजिज्ञासख' इति । तथाच जगजन्मादिकारणल ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम् । तच घटादीनां मृदादिवत्प्रकृतिले कुळाळादिविश्वामित्तले समानमित्यतो भवति विमर्श किमात्मक पुनर्ब्रह्मण कारणल स्यादिति । तत्र निमित्तकारणलमेव केवल स्यादिति प्रतिमाति । कस्यात्, ईक्षापूर्वककर्तृलश्रवणात् 'स ईक्षाचके', 'स प्राणमस्जत्' इत्यादि श्रुतिभ्य । ईक्षापूर्वक च कर्तृत्व निमित्तकारणेष्वेव कुळाळादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धिलींके दृष्टा । सच न्याय आदिकर्तर्यपि युक्त सकामयितु, ईश्वरलप्रसिद्धेश । ईश्वराणा हि राजवैवस्त्रतादीना निमित्तकारणलमेव केवल प्रतीयते तद्वत्परमेश्वर-स्यापि निमित्तकारणलमेव प्रतिपत्तु युक्तम् । कार्यं चेद् जगत्सावयवमचेतनमञ्जद्भ च दृश्यते तस्य कारणेनापि तत्सदृशेनैव भाव्यम् । कार्यकारणयोर्धद्धटादिरूपयो साहरयदर्शनात्। ब्रह्मच 'निष्कल निष्किय शान्त निरवद्य निरक्षनम्' इलादिश्रुतिभ्यो नैवविधमवग-म्यते पारिशेष्यात्ततोऽन्यदुपादानकारणमञ्जूङ्मादिगुणक स्मृतिप्रसिद्धमभ्युपेयम् । ब्रह्मकारणलश्चतेनिमित्तमात्रे पर्यवसानादित्यवप्राप्ते भाह। प्रकृतिखोपादानकारण ब्रह्माभ्युपेय निमित्तकारण च। न केवल निमित्तकारणमेव तत्र हेतुमाह प्रतिज्ञादद्यान्तानुपरोधात्। एवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुष्येते । प्रतिज्ञा तावत् 'उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुत श्रुत भवत्यमत मतमविज्ञात विज्ञातम्' इत्येकवि श्रानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञातम् । तत्रोपादानकारणे विज्ञाते सर्वं विज्ञात भवति । कार्यस्योपादानकारणाव्यतिरेकात् । तक्षादिनिमित्त-कारणात्प्रासादादे कार्यस्य लोकेऽव्यतिरेकानुपलब्वेर्नास्ति निमित्तकारणाव्यतिरेक । कार्यस्य दृष्टान्तोऽपि 'यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मय विज्ञात स्याद्वाचारम्भण विकारो नामभेय मृतिकेलेव सत्त्यम्' इत्युपादानकारणगोचर एव आन्नायते। एव यथासंभव प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतिलप्रसाधनौ प्रखेतव्यौ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इसत्र यत इतीयमपि पश्चमी प्रकृतिरूक्षणे एवापादाने द्रष्टव्या । 'जनिकर्तु अकृति ' इति विशेषस्मरणात् । निमित्तल तु अधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम् । प्रागुत्पत्तेरेकमेवा-द्वितीयमिखवधारणात्। अधिष्ठात्रन्तरले एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानस्यासमवेन अतिज्ञादद्यान्तोपरोधस्यात्रापि प्रसङ्गाच तस्याधिष्ठात्र-६ श्रीघरीव्याख्या ।

जडत्वात्परार्थत्वाच, इत॰ सकाशात्परा प्रकृष्टामन्या जीवस्तरूपा मे प्रकृति विद्धि जानीहि। परत्वे हेतु —यया चेतनया क्षेत्रकरूपया स्वकर्मद्वारेणेद जगदार्थते ॥ ५ ॥ अनयो प्रकृतित्व दर्शयन्तस्य तद्वारा सुष्ट्यादिकारणत्वमाद्द—एतदिति। एते क्षेत्रक्षेत्रकरूपे

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

योनिर्येषा भूताना तान्येतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्येवमुपघारय जानीहि। यसान्मम प्रकृती योनिः

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

सर्वाणि चेतनाचेतनानि जनिमन्तीत्यर्थ । सर्वभूतकारणत्वेन प्रकृतिद्वयमङ्गीकृत चेत्कथमहमित्याद्यक्तमित्याद्यक्काह— यसादिति । सम प्रकृती परमेश्वरस्योपाधितया स्थिते इत्यर्थ । तहि प्रकृतिद्वय कारणमीश्वरश्चेति जगतोऽनेकविध-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

भ्तानि चतुर्विधानि इत्येतदुपधारय सम्यग्जानीहि । किं पातज्ञलानामिव एते प्रकृती ईश्वरादन्ये इत्याशङ्क्याह— अहमिति । कृत्स्रस खखप्रकृतिसहितस जगतो जडाजडरूपस प्रभव प्रभवत्यसादिति प्रभव उत्पत्तिकारण, ४ मधसदनीव्याख्या।

नात्मकानि जनिमन्ति निखिलानीसेवसुपधारय जानीहि। कार्याणा चिद्चिद्धन्थिरूपलात्तत्कारणमपि चिद्चिद्धन्थिरूपमनुमिन्वि-५ भाष्योत्कर्षवीपिका।

न्तराभावाद्रह्मण कर्तृत्व उपादानान्तराभावात्प्रकृतित्वम् । ब्रह्मण कर्तृत्वप्रकृतित्वे हेलन्तरमाह—अभिभ्येति । 'सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेयेति', 'तदैक्षत बहुस्या प्रजायेयेति' चाभिध्यापूर्विकाया स्वातच्यप्रवृत्ते करेंति गम्यते । बहु स्यामिति प्रत्यगा-त्मविषयलात् । बहुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरिति ब्रह्मण प्रकृतित्वे हेलन्तरमाह—साक्षादिति । 'सर्वाण ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पयन्ते आकाशे प्रसस्त यान्ति इति श्रुत्या साक्षाइह्मैव कारणमुपादायोभयो प्रभवप्रलययोगानात्। यद्धि यस्मादुत्पर्यते यस्मिश्च प्रलीयते तत्तस्योपादान प्रसिद्धम् । यथा घटरुचकादे मृत्सुवर्णादि । तत्रैव हेलन्तरमाह--आत्मकृतेरिति । 'तदात्मान खयमकुरुत' इत्यात्मन आत्मानमिति कर्मखस्य खयमकुरुतेति कर्वखस्य च दर्शनात । नन पूर्व-सिद्धस्य सत कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य कियमाणल कथमिति चेत्तत्राह—परिणामादिति । घटादिरूपेण मृदादिवतपूर्वसिद्धस्यापि सत आत्मनो विशेषेणात्मना परिणामात्स्वयमिति विशेषणाच निमित्तान्तरानपेक्षल च प्रतीयते परिणामादिति पृथकसूत्र वा । इतश्च ब्रह्म प्रकृति 'सच व्यचाभविष्ठक्त चानिरुक्त च' इवादिना ब्रह्मणएव विकारात्मना परिणामाम्रानात् । तत्र हेलन्तर-माह—योनिरिति । 'कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्' इति, 'यद्भतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ' इति च वेदान्तेषु हि यस्माद्यो-निश्च ब्रह्म गीयते योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनो लोके समधिगत 'पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्' इति । यत्पुनरुक्त ईक्षापूर्वकं कर्तृत्व निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दष्ट नोपादानेषु' इत्यादि तत्प्रत्युच्यते । न लोकवदिह भवितव्यम् । नह्ययमनुमान-गम्योऽर्थ शब्दगम्यता चासार्थसातो यथाशब्दामह भवितव्य शब्दश्चेक्षित्ररीश्वरस्य प्रकृतित्व प्रतिपादयतीस्यवोचाम । तथा-चेश्वरकारणत्ववादिश्रव्यनुसारिणीना 'अह कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा', 'यत्तत्सूक्ष्ममिवद्गेय', 'स ह्यन्तरातमा भूताना क्षेत्र' श्रृश्वेति कः यते । तस्मादव्यक्तमुत्पन्न त्रिगुण द्विजसत्तम । अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्निगुणे सप्रलीयते ॥' अतश्र सञ्जेपमिद शृणुः वं नारायण सर्वमिद पुराण । स सर्गकाले च करोति सर्वं सहारकाले च तदत्ति भूय ।। तस्मात्काद्या प्रभवन्ति सर्वे स मूल शाश्वतिक स निख 'इसायनेकासामीश्वरस्याभिजनिमित्तोपादानकारणताया प्रतिपादकाना स्मृतीनामेवार्थं उपादेयो नलचेतन प्रधानं स्वतन्त्र जगत कारणम् । अण्वादयो जगत उपादानकारणमीश्वरस्तु निमित्तकारणमिति प्रतिपादकाना साख्यादिरमृतीना गीतादिस्मृतीना वेदानुरोधिनीनामुपादेयलावश्यकत्वेन तद्विरोधिनीनामेव हेयलौचिखात्। ननु जगत उपादान ब्रह्म नोपपद्यते चेतनादानन्दघनाच्छुदाद्रह्मणोऽचेतनस्य सुखदु खमोहात्मकस्य श्रीतिपरितापविषादादिहेतो स्वर्गनरकाद्यचावचरूपस्याग्रद्धस्या-स्यन्तविन्धणलाद्विन्धणाना चोपादानोपादेयभावो लोके नैव दश्यते । निह घटादिकार्य सुवर्णोपादानक भवति न वा सुकुटा-दिकार्थं मृदुपादानक तसाज्जगत्सदशमचेतन प्रधानादिकमेव जगदुपादानमप्यपेयम् । 'तदैश्वत बहु स्याम्' इत्यादिचेतन-कारणवादास्तु युक्तिविरोधादचेतनप्रधानपरतया उपचारादीश्वरस्य निमित्तलमात्रपरतया वा नेया अचेतनेपि चेतनवदुपचार-दर्शनात् । यथा 'मृदत्रवीदापोऽत्रुवन्' इति 'तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त ते हेमे प्राणा अहश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मु ' इति 'ते ह वाचमूचुस्लन्न उद्गाय' इत्यादिषु श्रुतिषु लोकेऽपि प्रत्यासन्नपतनता कूलस्यालक्ष्य कूल पिपतिषतीत्यचेतनेपि चेतनवदु-पचारो दृष्ट इति चेदुच्यते । कि यत्किचिद्वैलक्षण्याज्जगदीश्वरोपादानकं नोपपयते उत बहुवैलक्षण्यात् । नाय । चेतनायतनाच्छ-रीरात्तदनायतनाद्गोमयाचातद्विधस्य केशादे वृश्चिकस्य चोत्पत्तिदर्शनात्। न द्वितीय । उदाहृतप्रकृतिविकारयो रूपादिभेदेन बहुवै-लक्षण्यस्योपलभ्यमानलात् । किच यथो प्रकृतिविकारभावस्तयो साहश्य किमालन्तिक उत यर्तिकचिदाये प्रकृतिविकारभाव एव प्रहीयते । द्वितीयेतु शरीरादीना पार्थिवत्वादिस्वभावस्य केशादिष्वनुवृत्तिरिव ब्रह्मणोऽपि सत्तालक्षणस्य स्वभावस्याकाशादावनुष्ठ-त्तिर्देश्यत इति नानुपपत्ति । कि चेश्वरकारणलनिषेधक वैलक्षण्य किमशेषस्थश्वरखभावस्याननुवर्तन उत यस्य कस्यचित् उत चैत-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

प्रकृती योनी कारणभूते थेषा तान्येतचोनीनि स्थावरजगमात्मकानि सर्वाणि भूतानीत्युपधारय वुध्यस्व । तत्र जडा प्रकृतिदेंहरूपेष परिणमते । चैतना तु मदशभूता भोकृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि धारयति । ते च मदीये प्रकृती मत्त सभूते । अतोऽहमेष

## मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय । मयि सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

कारणं सर्वभूतानामतोऽहं कृत्स्रस्य समस्तस्य जगत प्रभव उत्पत्ति प्रलयो विनाशस्तथा प्रकृति द्वयद्वारेणाह सर्वेश्व ईश्वरो जगतः कारणिसत्यर्थः॥ ६॥ यतस्तसात् मत्तः परमेश्वरात्परतरमन्य-

२ आनन्डगिरिव्याख्या ।

कारणाङ्गीकरण स्वादित्याशङ्काह—प्रकृतीति । अपरप्रकृतेरचेतनस्वात्परप्रकृतेश्चेतनत्वेऽपि किचिज्ज्ञत्वादीश्वरस्वैव सर्वकारणत्व युक्तमित्याह—सर्वेद्व इति ॥ ६ ॥ प्रधानात्परतोऽक्षरात्पुरुषवत्परमात्मनोऽपि परादन्यत्पर स्वादित्याशङ्का प्रकृतिद्वयद्वारा सर्वकारणत्वमीश्वरस्रोक्तमुपजीव्य परिहरति—यतस्तस्मादिति । नान्यदन्ति परमित्यत्र हेतुमाह— ३ नीलकण्डन्याल्या (बतुर्घरी)।

तथा प्रलीयतेऽसिन्निति प्रलयो लयस्थान च । अतस्ते उमे अपि प्रकृती मत्तो नातिरिच्येते ॥ ६ ॥ एवमेकिविज्ञानात्सर्विविज्ञान प्रकृतमात्मनो जगदुपादानत्वेनोपपाद्य तत एवात्मनो निर्विकारत्यहाने प्राप्ते आह— ४ मध्यस्नीन्यारया।

स्पर्थ । एव क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे ममोपाधिभूते यत प्रकृती भवतस्ततस्तद्वाराह सर्वज्ञ संवश्वरोऽनन्तज्ञक्तिमीयोपायि कृत्सस्य चराचरात्मकस्य जगत सर्वस्य कार्यवर्गस्य प्रभव उत्पत्तिवारण प्रलयस्तया विनाज्ञकारणम् स्वाप्निकस्येव प्रपश्चस्य मायि रस्य मायाश्रयलविषयलाभ्या मायाव्यहमेवोपादान द्रष्टा चेल्थर्थ ॥ ६ ॥ यस्मादहमेव मायया सर्वस्य जगतो जन्मस्थितिभद्वहेतुस्तस्मा ५ मान्योत्कषदीपिका ।

न्यस्य आद्यपक्षद्वये उक्तमेव हेतुद्वयमनुसधेयम् । न तृतीय । समस्तस्य वस्तुजातस्येश्वरप्रकृतिकलवादिनप्रति यचैतन्येनानन्वित न्नीश्वरप्रकृतिक दृष्टमिति वक्तुमशक्यलेन दृष्टान्ताभावात् । ननु यदि चेतन शुद्ध शब्दादिहीन ब्रह्म तिद्वपरीतस्याचेतनस्याशु

स्थूललसावयवलपरिच्छित्रलादिधर्मकस्य सञ्दादिमतश्च कार्यस्य कारणिमध्यते. तिह प्रागुतपत्ते कार्यासत्त्वप्रमङ्गस्य सत्का यवादिनस्तवानिष्टस्यापत्ति । किच प्रलये ईश्वरेणाविभागमापद्यमान कार्यं स्वीयेन वर्मेण कारणमपि दूषयेदिति ब्रह्मणोऽप्यग्रज्यादि-मत्त्वप्रमङ्ग । अपिचास्मिन्नाश्वरकारणवादेऽपरमप्यसमजसम् । सर्वस्य विभागस्याविभागगतस्य पुनरुद्भवे नियमकारणाभावाद्भोक्त-भोग्यादिविभागेनोत्पत्तिर्न प्राप्नोतीति । किच सर्वेषा भोक्तणा ब्रह्मण्क्यप्राप्ताना कर्मादिनिमित्तप्रलयेऽपि पुनर पत्तिस्वीकारे सुक्ता नामि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्ग । यदीद् जगत्प्रलये विभक्तमेव तिष्ठतीतिचेत्प्रलयस्यवासभवापिति चेदुच्यते । यथेदाना कार्यं कार-णात्मना सत्तया प्रागुत्पत्तरपीति गम्यते । यत्तुक्त प्रख्य ईश्वरेणाविभागमापन्नामित्यादि तन्न । न दूषयतीत्यत्र दद्यान्तस्य सत्त्वात्तवया घटादयो मृदादिप्रकृतिका विकारा विभागावस्थायामुचावचमध्यमप्रमेदा सन्त पुन कारणाविभागमापन्ना न कारण स्वधर्मण दूषयन्ति कारणे कार्यस्य खधर्मेण स्थित्यभ्युपगमप्रसङ्गाच । किच कार्यस्य कारणानन्यतः न प्रलये एवापितु त्रिष्वपि कालेषु 'आत्मेंचेद सर्व', 'ब्रह्मेंचेद सर्व पुरस्तात्', 'सर्वं खिल्बद ब्रह्म' इत्येवमादिश्रुतिष्वविशेषेण कार्यस्य कारणानन्यत्वश्रवणात् । कार्यस्य कारणानन्यलेऽपि यथा खय प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न सस्पृत्रयते तस्या भवस्तुलात्, तथा परमात्मापि ससारमा-यया न सस्प्रस्यत इति कल्पितस्य गुणेन दोषेण वाविष्ठानस्यान्ययालायोगात् । यदिप सर्वस्य विभागस्येलादि तदिप न । यया सुष्रितसमाध्यादावपि स्त्राभाविक्यामविभागप्राप्तौ सत्या मिथ्याज्ञानस्यानपोदितत्वात् । पुन प्रवोधे पूर्ववद्विभागो भवस्येवमिहापि भविष्यतीत्यदोषात्। एतेन मुक्ताना पुनरुत्पत्तिप्रसङ्ग प्रत्युक्त सम्यग्ज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदितत्यात्। किच शब्दादिहीनात्प्रधा-नादे शब्दादिमतो जगतो वैलक्षण्यात्र जगत्प्रधानादिप्रकृतिकामिति विलक्षणलाचेद जगत् ब्रह्मप्रकृतिकामित्याद्यक्तदोषाणा प्रयाना-दिकारणवादेऽपि तुल्यलादिसान्पक्षे न शिक्कतव्या । तसादीश्वरकारणवाद एव युक्तियुक्त श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणतात्पर्यसिद्ध सर्वै-र्भुमुक्षुभिरभ्युपेय । एतेन चेतनकर्तृकमपीक्षण प्रधानादानौपचारिक 'मृदन्नवीत्' इत्यादिवदिति प्रत्युक्तम् । मुख्यसभवे औपचारि-काश्रयणानौचित्यात । 'सेय देवतेश्वत हन्ताहमिमास्त्रिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि'इति ईक्षितुर्जीवा त्मभावेन प्रवेशश्रवणाच । मृदब्रवीदिखेवजातीयकया श्रुखापि मृदाद्यभिमानिन्यो वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसवदना-दिषु चैतनोचितव्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते। कूल पिपतिषतात्यत्रापि कूलस्य पतनेच्छाचेतनरूपाि वष्टानापेक्षाप्रकृतिल चेश्वरस्य 'प्रक्र-तिश्व प्रतिज्ञाद्यान्तानुपरोधात्' इति सूत्रे साधितमेवेति स्पष्ट चेदमाकरे ॥ ६ ॥ यसादेव तस्मान्मतः परमेश्वरात्परतरमन्यत्कारणा-६ श्रीघरीव्याख्या ।

क्कत्सस्य सप्रकृतिकस्य जगत प्रमव प्रकर्षेण भवत्यसादिति प्रभव । पर कारणमहमित्यर्थ । तथा प्रकीयतेऽनेनेति प्रलय सहती-ध्यहमेवेति माव ॥ ६ ॥ यसादेव तसात्—मत्त हृति । मत्त सकाशात्परतर श्रेष्ठ जगत सृष्टिसहारयो स्वतंत्र कारण किंचिदिप ७ अभिनवगुद्धानार्यव्याच्या ।

क्रम्यादि ॥ ४ ॥ ५ ॥ एतदिति । उपधारय अभ्यासा(हिता)तुमनक्रमेणात्मसभीपे कुरु ॥ ६ ॥ मत्त इत्यादि अव्ययमित्यन्तम् । एवच

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

त्कारणान्तर किंचिन्नास्ति न विद्यते । अहमेव जगत्कारणमित्यर्थः । हे घनंजय, यसादेवं तसान्मयि

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

मयीति । परतरशब्दार्थमाह—अन्यदिति । स्नातन्त्रयव्यावृत्त्यर्थमन्तरशब्द । निषेधफल कथयति—अहमेवेति । सर्वजगत्कारणत्वेन सिद्धमर्थं द्वितीयार्धव्याक्यानेन विशदयति—यसादिति । अतो (यथा) दीर्घेषु तिर्यक्षु च ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुधरी)।

मत्त इति । कारणान्मृदादे पर पृथग्मृत घटादि, व्यवहारे तयोर्भेदानुभवात् । परतर तु गवाश्वादि मृदनुपादान-कत्वात् । एव श्रह्मणः परतर तदनुपादानक किचिदिप नास्ति । हे घनजयः, एवं प्रपञ्च श्रह्माव्यतिरेक प्रदर्श श्रह्मणि प्रपञ्चव्यतिरेक सदद्यान्तमाह—मयीति । मिय सद्भूपेण स्फुरणरूपेण च सूत्रवत्सर्वत्रानुस्यूते यदिद सर्वे मणिगण-४ मश्चसूदनीव्याख्या ।

त्परमार्थत — निखिलदृश्याकारपरिणतमायाधिष्ठानात्सर्वभासकान्मत्त सद्भूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वानुस्यूतात्खत्प्रकाशपरमानन्द-चैतन्यघनात्परमार्थसत्यात्स्वप्रदश इव स्वाप्निक मायाविन इव मायिक क्रुक्तिशकलाविष्ठज्ञचैतन्यादिवत्तद्शानकिएत रजत पर-तर परमार्थसत्यमन्यित्किचिदपि नास्ति । हे धनजय, मिय किएत परमार्थतो न मत्तो भिग्नत इत्यर्थ । 'तदनन्यलमारम्भण-५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

न्तरं किंचिन्नास्ति न विद्यते अहमेव सर्वसात्पर जगत्कारणमित्यर्थ । परतराभावप्रदर्शनेन परम् । अत 'सेतून्मानसबन्धमेदव्यप-देशेभ्य 'इति सूत्रोक्ताशङ्कापि परिहता । परमेश्वरात्परमन्यदस्ति । कुत 'अयमात्मा स सेतु ' इति सेतोश्चतुष्पादिखाद्यन्मानस्य 'सता सोम्य तदा सपन्नो भवति' इति सबन्धस्य 'अथ य एषोऽन्तरादिस्रो', 'य एषोऽन्तरिक्षणि' इति मेदस्य व्यपदेशेभ्य इति तदर्थ । तथाच सिद्धान्तसूत्राणि 'सामान्यात्तु बुद्धार्थ पादवत्', 'स्थानविशेषात्रकाशादिवत्', 'उपपत्तेश्व तथान्यप्रतिषेधात्', 'अनेन सर्वगतलमायामशब्दादिभ्य ' इति । तुशब्द पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थ । न ब्रह्मणोऽन्यत्किचिद्भवितुमहिति प्रमाणाभावात् । नह्यन्यस्यास्तिले किचित्रमाणमुपलभामहे । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्घारितमनन्यल च कारणात्कार्यस्य । नच ब्रह्मव्यतिरिक्त किचिदज सभवति 'सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इत्यवधारणादेकवि ज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात्र ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्वस्तिलमवकल्पते । नतु सेलादिव्यपदेशो ब्रह्मव्यतिरिक्तल सूचयतीत्युक्त तत्प्रत्युच्यते । सेतुसामान्यात्सेतुराब्द आत्मनि प्रयुक्त इति श्विष्यते जगतस्तन्मर्योदाना च विधारकल सेतुसामान्यमात्मनोऽत सेतारिव सेतारिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । सेता तीर्लेखिप तरतेरतिक्रमासभवात्प्राप्तोखर्थे एव वर्तते यथा व्याकरण तीर्ण इति प्राप्त उच्यते—नातिकान्तस्तद्वत् उन्मादव्यपदेशोऽपि न ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्लस्तिलप्रतिपत्त्यर्थं किंतु बुद्धर्थं उपासनार्थं पादवत् । यथा मनआकाशयोरध्यात्ममधिदैवत च ब्रह्मप्रतीकयोराम्नातयोश्रव्वारो वाक्प्राणचक्षु श्रोत्राणीति मन सबन्धिन पादा किंपता चलारश्चाप्रिवायुसूर्यदेश आकाशसविन्धन आध्यानाय तद्वत् । यद्वा व्यवहाराय कार्षापणपादविभागकल्पनावत् । यदप्युक्त सबन्धव्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच परमेश्वरात्परमिति तदप्यसत्। यत एकस्यापि स्थानविशेषापेक्षयैतौ व्यपदेशावपपयेते। सबन्धव्यपदेशे तावदयमर्थ बुद्धाद्यपिधस्थानविशेषयोगात् । स्वप्नजागरयोर्विज्ञानस्योपाध्यपशमे सुष्प्तौ य उपशम स परमात्मना सबन्ध इत्युपाध्यपेक्षयोपचर्यते न मितलापेक्षया, तथा मेदव्यपदेशोऽपि ब्रह्मण उपाधिमेदापेक्षयैव न खरूपमेदा-पेक्षया । तत्र दृष्टान्तमाह् प्रकाशवत् । यथैकस्यैव सौर्यादिप्रकाशस्य सूचीपाशादिवूपाध्यपेक्षयैव सबन्धमेदव्यपदेशौ तद्वत् मुख्यएव सबन्धादि कि न स्यादित्याशङ्क्याह । उपपत्तेश्र उपचारसैवोपपत्तेश्र । एव सेलादिव्यपदेशान्परपक्षे हेत्नुनमध्य सप्रति स्वपक्ष हेलन्तरेणोपसहरति । तथान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मण पर वस्लन्तरमस्तीति गम्यते । तथाहि 'स एवाधस्तादह-मेवाधस्तादात्मैवाधस्तात्स एवोपरिष्टात्', 'सर्वं त परादाचोऽन्यत्रात्मन सर्वं वेद ब्रह्मैवेद सर्वमात्मैवेद सर्वं नेह नानास्ति किचन', 'यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्', 'तदेतद्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मम्' इत्येवमादीनि खप्रकरणस्थानि अन्यार्थलेन परिणेतुम-शक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्त वस्त्वन्तर वारयन्ति । सर्वान्तरश्चतेश्च न परमात्मनोऽन्तरोऽन्य आत्मास्तीत्यवधार्यते । अनेन सेलादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन च सर्वगतलमप्यात्मन सिद्ध भवति । सर्वगतल चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञायते । आयामरान्दो व्यापिवचन । 'याबान्वायमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश ', 'आकाशवत्सर्वगतश्च निख ', 'ज्यायान्दिनो ज्यायानन्तरिक्षात्', 'नित्य सर्वेगत स्थाणु ' इत्येनमादयो हि श्रुतिस्मृतिन्याया सर्वेगतत्वमात्मनो बोधयन्तीति दिग्विजये उत्तरगोग्रहे च राज्ञो मीष्मादीश्व विजित्स धनमाहृतवतस्वत्त परतर एतादशकर्मकर्ताऽन्यो यथा नास्ति तथा मत्त परमन्यज्ञगत्कारण नास्तीति ध्वनयन्सबोधयति - धनंजयेति । यत एव तस्मान्मयि परमेश्वरे सर्वमिद कार्यकारणा-६ श्रीधरीव्याख्या।

नास्ति । स्थितिहेतुरप्यहमेनेत्याह—मयीति । मिन्ने सनिमद जगत्मोत श्राथित माश्रितमित्यर्थ । दृष्टान्त स्पष्ट ॥ ७ ॥ जगतः स्थिति-७ अभिनवगुताचायन्याक्या ।

स्वसेवोपधारय यदह वासुदेवो भूत सर्वस्य प्रभव प्रत्यक्ष । सूत्रे मणिगणा इव यथा तन्तुरनविष्ठयमाणरूपोऽप्यन्तर्छोनतया स्थित

## रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं तृषु॥ ८॥

१ श्रीमच्छाकरसाष्यम ।

परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वसिदं जगत्त्रोतमनुस्यूतमनुगतमनुविद्धम् । त्रिश्वतसित्यर्थः । दीर्घत-म्तुषु पटवत्स्त्रे च मणिगणा इव ॥ ७ ॥ केन केन धर्मण विशिष्टे त्विय सर्वसिदं प्रोतसित्युच्यते— रसोऽहमणां यः सारः स रसस्तिस्त्रसभूते मय्यापः प्रोता इत्यर्थः । एवं सर्वत्र । यथाहमण्सु रस एवं प्रभासि शशिसूर्ययोः । प्रणव ओकारः सर्ववेदेषु तस्मिन्प्रणवभूते मिय सर्वे वेदाः प्रोता ।

१ आनन्दिगिरियाच्या ।
पटघिटतेषु तन्तुषु पटसावगितरवगम्यते तद्दन्मरथेवानुगत जगिदिसाह—दीर्घेति । यथा च मणय स्त्रेऽनुस्यूतास्त्रेनैव श्चियन्ते तद्दभावे विप्रकीर्थन्ते यथा मयेवारमभूतेन सर्वं व्याप्त ततो निकृष्ट विनष्टमेव स्यादिति श्लोकोक्त
दृष्टान्तमाह—सूत्र इति ॥ ७ ॥ अवादीना रसादिषु प्रोतत्वप्रतीतेस्त्वरथेव सर्वं प्रोत्तमित्ययुक्तमिति मखा पृच्छिति—
केनेति । तत्रोत्तरग्रन्थेन दर्शयिति—उच्यत इति । सारो मधुरो हेतुरिति यावत् । रसोऽहमिति कथ तत्राह—
तिस्मिन्निति । अप्सु यो रस सारस्रसिन्मिय मधुररसे कारणभूते प्रोता आप इतिवदुत्तरत्र सर्वत्र व्याख्यान कर्वव्यमित्याह—एविसिति । उक्तमर्थे दृष्टान्त कृत्वा प्रभास्तीत्यादि व्याच्छे—यथेति । चन्द्रादित्ययोगी प्रभा तन्द्रते
मयि तो प्रोतावित्यर्थ । तत्र वाक्यार्थ । कथयित—तिसिन्निति । प्रणवभूते तिसान्वेदाना प्रोतत्ववद्यकाशे य

३ नीलकण्डन्यास्या (चतुर्धरी)।
वत्परस्परन्यावृत्त तत्प्रोतं तेन व्यावृत्तेम्योऽनुवृत्त भिन्नमिति न्यायेन प्रपञ्चातीतोऽहमतो न मम विकारित्वमित्यर्थ
॥ ७ ॥ नन्वेव प्रपञ्चपरमात्मनोर्मणिसूत्रवदुपादानोपादेयभावोऽपि न स्रात् । निह उपादान चाननुवृत्त चेति घटते
मृद्धटादावदर्शनादित्याशङ्कच सप्तमायेन्द्रजालरज्ञूरगतुल्यत्व प्रपञ्चस्योपपाचोमयमप्यविरुद्धमित्युपदिष्ट चेद्यमकस्मादुद्विष्ठो भविष्यतीति मत्वा दृष्टान्तान्तरैरेवानुवृत्तिं न्यावृत्तिं चिज्जडयोर्दर्शयति—रस इति । यथा रसोऽप्सु एकमप्य-

श्र मधुस्दनीन्याख्या।

सर्वेद्र अव्यादाया स्वायादा।

सर्वेद्र व्यवहाराय मायामयाय कल्प्यते। सर्वस्य नैतन्यप्रियतलमात्रे दृष्टान्त स्वाच्येय । अन्ये तु 'परमत सेतून्मानस्वन्यमेद्र व्यवहार्यो स्वप्ताया स्विप्ताया स्विप्ताया स्वायाद्र विस्त्र स्वायाद्र सर्वस्य अगत स्विप्ताया स्वत्त्र कारणमन्यन्नास्ति । हे धनजय, यस्मादेव तस्मानम्य सर्वकारणे सर्वमिद्र कार्यजात प्रोत प्रथित नान्यत्र । स्त्रे मणिगणा इवेति दृष्टान्तस्य प्रथितलमात्रे नतु कारणले । कनककुण्डलादिवदिति तु योग्यो दृष्टान्त ॥ ७ ॥ अवादीना रसादिषु प्रोतलप्रतीते कथ लिय सर्वमिद प्रोतमिति च न शङ्काम्, रसादिरूपेण ममैव स्थितला-दिलाह पञ्चमि —रस पुण्यो मधुरस्तन्मात्ररूप सर्वासामपा सार कारणभृतो योऽप्सु सर्वासनुगत सोऽह हे कौन्तेय, भ मान्योत्कवदीपिका।

त्मक जगत्त्रोत प्रथित यथा स्त्रे मणिगणा प्रथितास्तद्वत् । अनेन स्थितिहेतुस्तमि स्रस्येव दर्शितम् । केचित्तुं यसादहमेव मायया सर्वस्य जगतो जन्मस्थितिभन्नहेतुस्तसात्परमार्थतो निखिलहर्याकारपरिणतमायाि विष्ठानात्परमार्थस्वात्परतर परमार्थन् सस्य अन्यितिक्विश्वास्ति । मिथ किपत परमार्थतो मत्तो न भियत इस्यर्थ । 'तदनन्यसमारम्भणशब्दादिभ्य ' इति न्यायात् । स्यवहारदृष्ट्या तु मिथ सद्भूपे स्पुरणरूपे च सर्वमिद जडजात प्रोत प्रथित मत्सत्तया सदिव मत्स्पुरणेन स्पुरदिव व्यवहाराय मायामयाय कल्पते । सर्वस्य चैतन्यप्रथितसमात्रे दृष्टान्त स्त्रे मिणगणा इव । अथवा स्त्रे तैजसात्मिन हिरण्यगर्मे स्वप्रदिध स्वप्रप्राप्ता मिणगणा इव इति सर्वाशेऽपि दृष्टान्तो व्याख्येय इति वर्णयन्ति । अस्मिन्पक्षे 'नेह नानास्ति किंचन' इतिवन्म-त्योऽन्यितिच्यास्त्रीस्त्रोत्याद्विक परमार्थस्त्रोत्याद्विक परमार्थस्त्रोत्याद्विक परमार्थस्त्रोत्याद्विक परमार्थस्त्रोत्याद्वेव निविद्वस्त परमार्थस्त्रात्याद्वेव सर्वेविवक्त्येय सर्वेविवक्तये परतरपदस्य प्रयोजन प्रोतमिस्रादे स्वारस्य च चिन्सम् ॥ ७ ॥ नन्ववादीना रसादिषु प्रोत-स्वप्रतीतेस्त्रय्येव सर्वे कथ प्रोतमिस्ताद्वम् स्वयेवावादिक प्रोतमिस्ताद्वस्य ।

हेतुत्व प्रपञ्चयति—रसोऽहमिति पञ्चिम । अप्सु रसोऽहम् । रसतन्मात्ररूपया विभूत्या तदाश्रयत्वेनाप्सु स्थितोऽहमित्यर्थं । तथा
७ अभिनव्यासाचार्यन्या ।

एवसह सर्वत्र ॥ ७ ॥ अन्तिति सर्वत्रास्वाद्यमानयोरनुद्भित्रमधुरादिनिभाग सामान्य सोऽहम्।एव प्रकाशो मृतुत्व चण्डत्वादिरहित । खे आकाशे य शब्द इति सर्वस्यैव शब्दस्य नमोगुणत्वादत्रावघारणम्। य केवलगगनगुणतया ध्वनि सयोगविभागादिसामग्रयन्तररहितोऽ-

<sup>।</sup> मधुसूद्रनः

# पुण्यो गन्धः पृथित्यां च तेजश्चासि विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपस्तिषु ॥ ९ ॥

२ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तथा ख आकाशे शब्दः सारभूतस्तस्मिन्मिय खं प्रोतम्। तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुंबुद्धिर्नृषु तिसिन्मिय पुरुषाः प्रोताः॥ ८॥ पुण्य इति। पुण्यः सुरिभर्गन्धः पृथिव्यां चाहं तिसिन्मिय गन्धभृते पृथिवी प्रोता। पुण्यत्वं गन्धस्य सभावत एव पृथिव्यां दिश्वेतमबादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणा-र्थम्। अपुण्यत्वं तु गन्धादीनामविद्याधर्माद्यपेक्षं संसारिणां भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं भवति।

२ आन दगिरिज्याख्या।

सारभूत शब्दस्तद्भे परमेश्वरे प्रोतमाकाशमिखाह—तथिति। पौरुष नृष्विति भागं पूर्वविद्वभजते—तथितादिना। पुरुषत्वमेव विशद्यति—यत इति। पुरुषत्वसामान्यात्मके परिसाशीश्वरे प्रोतासिद्विशेषास्तदुपादानत्वेन तस्स्वभाव-त्वादिसर्थं ॥ ८॥ मिय सर्वमिद प्रोतमिखस्यैव परिमाणार्थं प्रकारान्तरमाह—पुण्य इति। पृथिव्या पुण्यत्विद्ततो य सुरिशगन्य सोऽहमसीखत्र वाक्यार्थं कथयति—तिसिन्निति। जथ पृथिव्या गन्धस्य पुण्यत्वं तन्नाह—पुण्यत्विमिति। यत्तु पृथिव्या गन्धस्य स्वाभाविक पुण्यत्व द्शित तद्वादिषु रसादेरि स्वाभाविकपुण्यत्वस्रोपल-क्षणार्थमित्याह—पृथिव्यामिति। प्रथमोत्पन्ना पञ्चापि गुणा पुण्या एव सिद्धादिभिरेव भोग्यत्वादिति भाव। कथ तिहैं गन्धादीनामपुण्यत्वप्रतिभान तन्नाह—अपुण्यत्वं तिविति। तदेव स्फुटयति—संसारिणामिति। तन्धाद्य स्वकार्येर्भृते सह परिणममाना प्राणिना पापादिवशादपुण्या सपद्यन्य इसर्थ । यश्वाभेस्रोजस्तन्नते मिय १ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्परी)।

प्यरमाणुमपरित्यज्यानुस्यूतो दृश्यतेऽतो रसरूपे मिय आप श्रोता, एव श्रभाया चन्द्राद्यः श्रोताः, श्रणवे सर्वे वेदाः श्रोता 'तद्यथा शङ्काना सर्वाणि पर्णानि सतृण्णान्येवमोंकारेण सर्वा वाक् सतृण्णा' इति वाङ्मात्रे श्रणवानुस्यूति-श्रवणात् । सतृण्णानि सग्रियतानि । एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम् ॥ ८ ॥ पुण्य इति । रसादिष्विप द्रष्टव्यम् । अपुण्यस्य सर्वस्थाविद्यामात्रविक्तितत्वात् । विभावसौ वह्नौ तेज दहनशक्तिः । जीवन्त्यनेनेति जीवनमन्न विराजम् । तत्र हि सर्वाणि भूतानि श्रोतानि । अन्ये तु जीवन आयुरिति व्याचक्षते—तपश्चेति । तपो धर्मस्तद्रूपे मिय तपस्विनः अम्बस्दनीव्याक्याः।

तद्र्पे मिय सर्वा आप प्रोता इल्थं । एव सर्वेषु पर्यायेषु व्याख्यातव्यम् । इय विभूतिराध्यानायोपिदश्यत इति नाती-वाभिनिवेष्टव्यम् । तथा प्रमा प्रकाश शिक्ष्ययोरहमिस । प्रकाशसामान्यरूपे मिय शिवस्यौं प्रोतावित्यथं । तथा प्रणव ऑकार सर्वेवेदेष्वनुस्यूतोऽह 'तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृण्णान्येवमोंकारेण सर्वा वाक्' इति श्रुते । सतृण्णानि प्रथितानि । सर्वा वाक् सर्वो वेद इल्थं । शब्द पुण्यस्तन्मात्ररूप खे आ ग्रशेऽनुस्यूतोऽहम् । पौरुष पुरुषेखसामान्य नृषु पुरुषेषु यदनुस्यूत तदहम् । सामान्यरूपे मिय सर्वे विशेषा प्रोता श्रौतेर्द्वन्दुभ्यादिदृष्टान्तेरिति सर्वत्र द्रष्टव्यम् ॥ ८ ॥ पुण्य सुरिम रिवकृतो गन्ध सर्वपृथिवीसामान्यरूपस्तन्मात्राख्य पृथिव्यामनुस्यूतोऽहम् । चकारो रसादीनामिप पुण्यलसमुच्यार्थ । शब्द-स्पर्शरूपरसगन्धाना हि स्वभावत एव पुण्यसमिवकृतल प्राणिनामधमिविशेषानु तेषामपुण्यस्य नतु स्वभावत इति द्रष्टव्यम् ।

५ मान्योत्कर्षदीपिका।
गन्ध 'इति गन्धस्य पुण्यलप्रदर्शनं रसादेरिप पुण्यलोपलक्षणार्थम् । रस पुण्यो मधुरस्तस्मिन् रसरूपं मि आप प्रोता ।
कौन्तेयेति सबोधयन् अस्मन्मातुरुये लिय कथ सर्व प्रोतामिखसभावना माकुर्विति घ्वनयति । तथा प्रभा प्रकाशस्त्रसिम्प्रकाशहृपे मि शिक्षिस्यौ प्रोतौ तदा सर्वेवेदसारभूते प्रणवे ओंकाररूपे मि सर्वे वेदा प्रोता । तथा आकाशानुस्यूते पुण्ये शब्दे
शब्दतन्मात्ररूपे मि आकाश प्रोतस्तथा पौरुष पुरुषस्य भाव पुदुद्धि पुरुषसारभूता तस्त्रिन्पौरषरूपे मि पुरुषा प्रोता ॥ ८ ॥
पृथ्वीसारभूते सुरिभगन्धे गन्धतन्मात्रभूते मि पृथिवी प्रोता । रसादे पुण्यल खभावादेवापुण्यल लिव्याधर्मायपेक्ष ससारिणा

६ श्रीधरीन्याच्या।
श्रीस्प्ययो, प्रभासि । चन्द्रेडकें च प्रकाशरूपया निभूत्या तदाश्रयत्नेन स्थितोऽहमित्यर्थं । पत्रमुत्तरत्रापि द्रष्टन्यम् । सर्नेषु नेदेषु वैद्युः वैद्युः वैद्युः तन्मूळभूत प्रणव ऑकारोऽसि । खे आकाशे शब्दतन्मात्ररूपोऽसि । नृषु पुरुषेषु पौरुषमुचमोऽसि । चद्यमे हि पुरुषास्तिष्टन्ति ॥ ८ ॥ किंच--पुण्य दृति । पुण्योऽनिकृतो गन्ध । गन्धतन्मात्र पृथिन्या आश्रयभूतमहमित्यर्थं । यद्वा निभूतिरूपेणाश्र७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

षहिराहृद्येर्वद्वगुहृत्यहृत्याम् योगिमणे सवेद्योऽनाहताच्य सक्छश्रुति[मार्गा]ग्रामानुगामी तङ्कगवतस्त्रस्य पौरव येन तेजसा पुरुपोऽहृमिति सार्वभौन प्रतिपाद्यते ॥ ८ ॥ यो घराया केवलधर्मतया गन्धगुण स स्वभावपुण्य ।पूर्युस्कटस्यादीनि तु भूतान्तरसदन्धात् । बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजिस्तिनामहम्॥ १०॥ बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

तेजो दीप्तिश्चासि विभावसावग्ना। तथा जीवनं सर्वभृतेषु। येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम्। तपश्चासि तपस्चिषु तांसिस्तपसि मयि तपस्चिनः प्रोताः॥ ९॥ बीजमिति। बीजं प्ररोहकारणं मां विद्धि सर्वभूतानां हे पार्थः, सनातनं चिरतनम्। किच बुद्धिविवेकशक्तिरन्तः करणस्य बुद्धिमतां विवेकशक्तिमतामसि। तेजः प्रागटभ्यं तद्वता तेजसिनामहम्॥ १०॥ बलमिति। बलं सामर्थ्यमोजो

२ आन दगिरिव्यारया ।

भोतोऽग्निरिखाह—तेज इति । जीवनभूते च मिय सर्वाण भूतानि भोतानीखाह—तथेति । जीवनशब्दार्थमाह— येनेति । अवरसेनामृताख्येनेखर्थ । तपश्चास्मीखादेसात्पर्यार्थमाह—तिसिन्नित । चित्तैकाम्यमनाशकादि च जप-स्तदात्मनीश्वरे मोतास्तपस्तिनो निशेषणाभावे विशिष्टस्य वस्तुनोऽभावादिसर्थ ॥ ९ ॥ ननु सर्वाण भूतानि स्कारणे भोतानि कथ तेषां त्विय भोतत्व तन्नाह—बीजिमिति । बीजान्तरापेक्षयानवस्था वारयति—सनातनिमिति । चैत-न्यसाभिच्यक्षक तत्त्वनिर्श्यसामर्थ्य खुद्धसद्भता या बुद्धिसन्त्रतो मिय सर्वे बुद्धिमन्त भोता भवन्तीखाह— किंचेति । प्रागल्भ्यवता यन्प्रागल्भ्य तद्भते मिय तद्भत भोता इत्याह—तेज इति । तद्धि प्रागल्भ्य यत्पराभि-भवसामर्थ्य परैश्चाप्रधूष्यत्वम् ॥ १० ॥ यच बलवता बल तद्भते मिय तेषा भोतत्विमलाह—बलिमिति,। काम-३ नीलकण्यन्याक्या (चतुपरी)।

श्रोताः ॥ ९ ॥ बीज कारणम् । सर्वभूताना पिण्डब्रह्माण्डात्मकाना बीजे मिय पिण्डादिक श्रोतम् । कनके कुण्डलां-दिवत् । सनातन नित्य बीजान्तराद्नुत्पन्नम् । बुद्धिरूपे मिय बुद्धिमन्त श्रोता । तेज श्रागल्म्य तद्रूपे मिय श्रगल्मा श्रोताः ॥ १० ॥ ब्लक्षपे मिय बलवन्त श्रोताः । कामरागविवर्जित कामस्तृष्णा रागो रञ्जना । तौ हि आविद्यकौ । ४ मञ्चद्रनीव्याक्या ।

तथा विभावसावमी यत्तेज सर्वदहनप्रकाशनसामर्थ्यक्षमुण्णस्पर्शसहित सितमाखर रूप पुण्य तदहमसि । चकारायो वायो युण्य उष्णस्पर्शातुराणामाप्यायक शीतस्पर्श सोऽप्यहमिति द्रष्टव्यम्। सर्वभूतेषु सर्वेषु प्राणिषु जीवन प्राणधारणमायुरहमसि । तद्रूपे मिय सर्वे प्राणिन प्रोता इत्यर्थ । तपिखषु निख तपोयुक्तेषु वानप्रस्थादिषु यत्तप शीतोष्णध्वत्पिपासादिद्वन्द्वसहनसा-मर्थ्यक्ष्य तदहमसि । तद्रूपे मिय तपिखन प्रोता विशेषणाभावे विशिष्टाभावात् । तपश्चित चकारेण चित्तैकाय्यमान्तर जिह्वोपस्थादिनिम्रहलक्षण बाह्य च सर्वे तप समुचीयते ॥ ९ ॥ सर्वाण भूतानि खखनीजेषु प्रोतानि नतु लयीति चेक्नेत्याह—यत्सर्वभूताना स्थावरज्ञमानामेक बीज कारण सनातन निख बीजान्तरानपेक्ष नतु प्रतिव्यक्तिभित्रमनिख वा तदव्याकृताख्य सर्वेबीज मामेव विद्वि नतु मद्भिक हे पार्थ, अतो युक्तमेकसिक्षेव मिय सर्वेबीज प्रोतल सर्वेषामिखर्थ । किंच बुद्धिसत्त्वात-त्विविकसामर्थ्य ताहशबुद्धिमतामहमसि । बुद्धिक्षेप मिये बुद्धिमन्त प्रोता । विशेषणाभावे विशिष्टाभावस्योक्तलात् । तथा तिज प्राण्टभ्य पराभिभवसामर्थ्य परैक्षानभिभाव्यल तेजखिना तथावियप्राण्टभ्ययुक्ताना यत्तदहमसि । तेजोह्नपे मिय

५ भाष्योत्कषदीपिका।

भृतिविशेषांनेमित्तज भवति। अग्निसारभृते तेजिस तेजोरूपे मिय विभावसुरि प्रोत । तथा जीवने सर्वमृतसारभृते आयुरूपे असरूपे वा तस्मिस्तद्वपे मिय सर्वे भूता प्रोता । तपिखसारभृते तपोरूपे मिय तपिखन प्रोता ॥ ९॥ नतु सर्वाणि भृतानि खस्तकारणे
प्रोतानि नथ तेषा लिय प्रोत्तलिसिसाञ्चञ्चाह । बीज जन्मादिकारण सर्वभूताना मा विद्धि जानीहि । यथा सर्वेषा पाण्डवाना
युष्माक साक्षान्माद्या मन्त्रदानेन परम्परया च पृथैव बीज तथेति बोतयन्नाह—हे पायेति । बीजान्तरापेक्षयानवस्था वारयति । सनातन चिरन्तनम् । बुद्धिरन्त करणस्य विवेक्षयक्तिकांद्वा सस्य जगन्मिश्येति विवेचनसामध्यै तद्वपे मिय बुद्धिमन्तः प्रोता । तथा तेजिस
र श्रीषरीन्याक्या ।

थलस्य विवक्षितत्वात्सुरिभगन्धस्यैवोत्हृष्टतया विभृतित्वात्पुण्यो गन्ध इत्युक्तम् । तथा विभावसावद्यो यत्तेज सहजा दीप्तिस्तदहम् । सर्वभृतेषु जीवन प्राणधारणमायुरहिमत्यर्थं । तपस्तिषु वानप्रस्थादिषु इन्द्रसहनरूप तपोऽस्मि ॥ ९ ॥ किंच-वीजिमिति । सर्वेषा चराचराणा भृतानां बीज सजातीयकार्योत्पादनसामर्थं सनातन नित्यमुत्तरोत्तरसवकार्येष्वनुस्यूत तदेव वीज मिद्रभृतिं विद्धि नतु

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

उक्तं च 'इढ सुमिगुजाधिक्यादुर्गन्ध्यग्निगुणोदयात् । जडमम्बगुणौदार्यात्' इत्यादि ॥ ९ ॥ बीज सूक्ष्ममादिकारणम् ॥ १० ॥ कामरागः भ० गी० ४५

# ये चैव सान्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ॥ १२॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम्।

बलवतामहम्। तच्च बलं कामरागविवर्जितं कामश्च रागश्च कामरागौ कामस्तृष्णाऽसंनिकृष्टेषु विष-येषु, रागो रञ्जना प्राप्तेषु विषयेषु ताभ्यां कामरागाभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थं बलमह-मस्मि नतु यत्संसारिणां तृष्णारागकारणम्। किंच धर्माविरुद्धो धर्मेण शास्त्रार्थेनाविरुद्धो यः प्राणिषु भृतेषु कामो यथा देहधारणमात्राद्यर्थोऽशनपानादिविषयः कामोऽस्मि हे भरतर्षम ॥ ११ ॥ किंच—ये चैवेति। ये चैव सात्त्विकाः सत्त्वनिर्वृत्ता भावाः पदार्था राजसा रजोनिर्वृत्तास्तामसा-

२ आनन्द्गिरिज्याख्या।

क्रोधादिपूर्वकस्यापि बलस्यानुमति वारयति—तच्चेति । कामरागयोरेकार्थस्वमाशक्कार्थभेदमावेदयति—कामस्तु-ध्णेत्यादिना । विशेषणसामर्थ्यतिस् स्वावस्यं दर्शयति—नत्विति । शास्त्रार्थाविरुद्धकामभूते मयि तथाविधकामवतौ भूताना भोतत्व विविक्षत्वाह—किंचेति । धर्माविरुद्ध कामसुदाहरति—यथेति ॥ ११ ॥ विदानन्दयोरिमव्यअ-कानां भावानामीश्वरात्मस्वाभिधानादन्येषामतदात्मस्वप्राप्तानुक्क—किचेति । प्राणिना त्रैविष्ये हेतु दर्शयन्वाक्यार्थ-

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

अतो निरिवंद्य वल तद्वर्जितम् । एव धर्माविरुद्धकामरूपे मिय ईद्दशाः कामवन्तः प्रोताः ॥ ११ ॥ सार्त्विकाः धर्मज्ञानवैराग्येश्वर्याद्यः, राजसा लोभप्रवृत्त्यादयः, तामसा निद्रालस्यादयः, तानसर्वान्मत एव रसतन्मात्रादिरूपान्स्यात्मनो निर्गता इति विद्धि । नन्वेव तव सर्वजगदात्मनो विकारित्वापत्त्या कौटस्थ्यहानिरित्याशङ्कचाह—नत्वहं तेषु ते मयीति । येष्वबादय प्रोतास्तेषु स्त्रावयवभ्तेषु रसादिष्वचतजङ्कपेष्वबाधितात्मविन्मात्ररूपो घटशराबो-दश्चनाद्यविव मृत् नासि । अच्तस्थास सत्तार्फुरणे एव स्वकीये प्रयच्छामि नत्वचतात्मा भवामीत्यर्थः । ते तु मय्ये-ध्यक्षस्वनीव्याक्या ।

तेजस्विन प्रोता इत्यर्थ ॥ १०॥ अप्राप्तो विषय प्राप्तिकारणामावेऽिप प्राप्यतामित्याकारिश्वत्तवृत्तिविशेष काम , प्राप्तो विषय क्ष्यकारणे सत्यपि न शीयतामित्येवमाकारिश्वत्तवृत्तिविशेषो रञ्जनात्मा रागस्ताभ्या विशेषण वर्जित सर्वथा तदाकाररजस्तमोवि-रिहर्तं यत्स्वधर्मानुष्ठानाय देहेन्द्रियादिधारणसामर्थ्य सार्त्तिकं बल बलवता तादशसात्त्विकबलयुक्ताना ससारपराब्धुखाना तद-इमिस । तद्वर्षे मिथ बलवन्त प्रोता इत्यर्थ । चशब्दस्तुशब्दार्थं भिषक्तम । कामरागविवर्जितमेव बल मद्भूपत्वेन ध्येय नतु ससारिणां कामरागकारण बलमित्यर्थ । कोधार्थों वा रागशब्दों व्याख्येय । धर्मों धर्मशास्त्र तेनाविकद्रोऽप्रतिषिद्धो धर्मानुकूलो धा मे भूतेषु प्राणिषु काम शास्त्रानुमतजायापुत्रवित्तादिविषयोऽभिलाष सोऽहमसा । हे भरतर्षम, शास्त्राविकदकामभूते मिथ तथाविधकामयुक्तानां भूतानां प्रोतत्विमित्यर्थ ॥ ११ ॥ किमेव परिगणनेन—ये चान्येऽपि भावाश्वित्तपरिणामा सात्त्विका शामदमादय , ये च राजसा हर्षदर्पादय , ये च तामसा शोकमोहादय प्राणिनामविद्याकर्मादिवशाज्वायन्ते तान्मत्त एव जाय-

प्रभागक्षपंदीपिका।
प्रागक्षप्यभूते मिय तेजिखनः प्रोता ॥ १०॥ बल सामर्थ्यमोजस्तस्मिन्कामरागविविजिते कामोऽप्राप्तेषु विषयेषु प्राप्त्यभिलाष ,
राग प्राप्तेषु तेषु राजनात्मकः प्रमणोऽतिक्रय । कोधार्थों वा रागज्ञान्दो व्याख्येय । अस्मिन्पक्षे लक्षणादोष इति बोध्यम् । तद्रहिते
देहधारणमात्रप्रयोजने बलभूते मिय बलवन्त प्रोता । तथा धर्मेण शास्त्रविहितेनाविष्ठदे देहधारणार्थेऽज्ञनपानादिविषये कामे
तद्रूपे मिये कामवता भूतानां प्रोतल्कम्। भरतषेमेति संबोधयन् भरते क्षत्रियवरे सेवित युद्धात्मकधर्मस्य साधक कामरागविवजित क्षत्रधर्मेण युद्धेन देहधारणमात्रप्रयोजनक मिद्दभूसात्मकं बल खधर्मेण शत्रूम्विजिस धर्माविष्द्ध अन्नपानादिविषय काम च
मिद्दिभूतिक्प भरताना मध्ये श्रेष्ठक्लं स्यक्त नाईसीति स्चयति ॥११॥ किच ये सात्त्विका सत्त्वोद्भूता भावा पदार्था , राजसा-

द श्रीधरीन्याच्या।
प्रतिव्यक्ति विनश्यत् । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रशाहमसि । तेजस्विना तेज प्रागल्यमहम् ॥ १० ॥ किंच — बल्मिति । कामोप्रतिव्यक्ति विनश्यत् । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रशाहमसि । तेजस्विना तेज प्रागल्यमहम् ॥ १० ॥ किंच — बल्मिति । कामोप्रतिव्यक्ति विनश्यत् । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रशाहित्ये प्राप्तिकां विविक्ति विविद्यक्ति । स्विक्ति स्वति । सात्विक स्वयमित् प्राप्तिकां । स्वयमेणाविरुद्ध स्वति । से चान्येऽपि सात्विका माना शमदमाद्य राजसाक्ष देषदर्गाद्य तामसाक्ष शोकमोहाद्य प्राणिना स्वकमेनशा-

७ अभिनवगुताचार्यन्या । विवासितं वर्ष्टं सक्तळवस्तुधारणसमर्थम् भें रूपम् । काम इच्छा संविन्नात्ररूपा । यस्या घटपटाविँ निर्धर्भरूपैनीसि विरोधः । इच्छा हि सर्वत्र सगवच्छतितवासुयायिनी स क्रीचिद्ररुवते धर्मेस्वागन्तुकैर्पटपटाविभिभिष्यत इति तद्भपातकतया श्रुद्धसविरस्वभावत्वं ग्रानिमा ।

# त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

स्तमोनिर्वृत्ताश्च ये केचित्याणिनां खकर्मवशाज्ञायन्ते भावास्तान्मत्त एव जायमानानित्येवं विद्धि सर्वान्समस्तानेव। यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न त्वह तेषु तदधीनस्तद्वशो यथा संसारिणस्ते पुनर्मयि मद्वशा मदधीनाः॥ १२॥ एवंभूतमपि परमेश्वर नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसभावं सर्वभूतात्मानं निर्शुणं संसारदोषवीजप्रदाहकारणं मा नाभिजानाति जगदित्यनुक्रोशं दर्शयति भगवान्। तश्च किनि-मित्तं जगतोऽज्ञानमित्युच्यते—त्रिभिरिति । त्रिभिर्गुणमयैर्गुणविकारं रागद्वेषमोहादिप्रकारैर्श्वः

२ आन दिगरिन्याक्या ।

माह—ये केचिदिति । ति पितुरिव पुत्राघीनस्व स्वतो जायमानात्तद्वीनस्व तवापि स्यादिति विक्रियावस्वदूष्यत्वप्रसिक्तिरित्याशङ्काह—यद्यपीति । मम परमार्थस्वातेषा किएतस्वाञ्च तहुणदोषी मिय स्यातामित्यर्थ । तेषामपि
तहदेव स्वतन्नतासभवास्किमिति किएतस्विभाशङ्काह—ते पुनरिति । त्रिविधानां भावाना न स्वातन्नयमीश्वरकार्यस्वेन तद्घीनस्वात्तथा च किएतस्याधिष्ठानसत्ताप्रतीतिभ्यामेव तहुत्त्वात्तन्मान्नस्वसिद्धिरित्यर्थ ॥ १२ ॥
सनीश्वरस्य स्वातक्रये नित्यग्रद्धस्वादौ च कुतो जगतस्तदास्मकस्य ससारित्वमित्याशङ्क्य वद्शानादित्याह—एवंभूतमपीति । यद्यप्रद्भोऽविक्रियश्च स्व कसात्वामारमभूत स्वयप्रकाश सर्वो जनस्तथा न ज्ञानातीति मस्वा शङ्कते—

३ नीळकण्डम्याक्या ( चतुर्परी )।

मानानिति 'श्रह कृत्स्रस्य जगत प्रभव' इत्याद्युक्तप्रकारेण विद्धि समस्तानेव । श्रथवा सात्त्विका राजसास्तामसाश्च भावा मर्वेऽपि जडवर्गा व्याख्येया विशेषहेलभावात् । एवकारश्च समस्तावधारणार्थ । एवमपि न सह तेषु, मत्तो जातलेऽपि तद्व-शस्तिद्विकाररूपितो रज्जुखण्ड इव कित्यतस्पेविकाररूपितोऽह न भवामि ससारीव । ते तु भावा मयि रज्वामिव सर्पादय कित्यता मदधीनसत्तास्फूर्तिका मदधीना इत्यर्थ ॥ १२ ॥ तव परमेश्वरस्य खातक्ये नित्यग्चद्वसुद्धमुक्तस्वभावले च सति कृतो जगत-स्लदात्मकस्य ससारिल, एवविधमत्त्वरूपापरिज्ञानादिति चेत् तदेव कृत इत्यत श्राह—एभि प्रागुक्तिक्रिभिक्तिविधेर्गुणमये सत्त्वरजस्तमोगुणविकारैभीवै सर्वेरिप भवनधर्मभि सर्वमिद जग प्राणिजात मोहित विवेकायोग्यस्रमापादित सदेभ्यो गुणमयेभ्यो ५ भाष्योक्कवंवीपिका ।

रजउद्भृता तामसास्तमउद्भृताश्च ये केचित्राणिना स्वकर्मवशाज्ञायन्ते तान्सवान्मत्तएव जातानिति विद्धि जानीहि । तिहैं ससारिणामिव तवापि तदधीनल स्थातथान लग्यपि विक्रियावत्त्वाहुण्यलप्रसित्तिरित्याश्च्याह्—नलह तेषु । यद्यपि मत्तस्ते जायन्ते तथाप्यह
उसारिण इव तदधीनो न भवामि । ननु तेऽपि किं स्वतन्त्रा नेत्याह—ते मिर्य मद्दशा । मिर्य कित्पतलान्मदधीनसत्तास्फूर्तिका
इत्यर्थ । तथान्वाधिष्ठानस्य मम कित्पतगुणदोषासस्पित्तिल कित्पतस्य च मदधीनसत्तास्फूर्तिकलमिति भाव ॥ १२॥ एवभूतमि
मामीश्वरं नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव सर्वात्मान निर्गुण ससारमूलोच्छेदाय जगन्नाभिजानातीत्याकोश दर्शयन्स्वाज्ञाने निमित्तमाह—
क्विमिरिति। त्रिभिक्षिविधै गुणमयैर्गुणविकारै भावै पदार्थै रागद्वेषमोहादिभि सर्वमिद जगत् नरानरात्मक मोहित विवेका-

६ श्रीवरीच्याक्या।
ज्जायन्ते तान्सर्वान्मत्त एव जातानिति विद्धि। मदीयप्रकृतिगुणत्रयकायत्वात्। एवमपि तेष्वद्द न वर्ते। जीववत्तदधीनोऽद्द न मवामीत्यथं।
ते तु मदधीना सन्तो मयि वर्तन्त इत्यर्थं॥ १२॥ एवम्त त्वा परमेश्वरमय जन किमिति न जानातीत्वत भाद्द-निर्मिति।
७ अभिनवगुरावार्यव्याच्याः

उक्तंच शिवोपनिवदि 'इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्त निवेशयेत्' इति । जातएव न वाग्रप्रस्त इत्यर्थे । एव व्याक्यान व्यक्तवा ये परस्परातुपधातक त्रिवर्गं स्वेनन्त इत्याक्षयेन व्याचक्षते ते संप्रदायक्रममजानाना भगवद्रह्यः च व्याचक्षाणा नमस्कायां एव । सच्चादीनि मन्मयानि नत्वह तन्मय । अतएव च मगवन्मयाः सर्वं भगवद्भावेन सवेदयते नतु मानाविषपदार्थविज्ञाननिष्ठो भगवत्तस्य प्रतिपद्यत इति सकलमान(सा)वावर्जक एव ऋमः । अनेनैव चाहायेच वक्ष्यते 'वाह्यदेव सर्वमिति' ज्ञानेन यो बहुजन्मोपभोगः

### दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥

#### २ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पदाधैरेभिर्यथोक्तः सर्वभिदं प्राणिजातं जगन्मोहितमविवेकतामापादितं सन्नाभिजानाति मामेभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः पर व्यतिरिक्त विलक्षणम्। चाव्यय व्ययरहितम्। जन्मादिसर्वभावविकारवर्जित-मित्यर्थः॥ १३॥ कथं पुनर्देवीमेतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायामतिक्रामन्तीत्युच्यते—दैवीति। दैवी

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तचेति । क्षेत्रेकेनोत्तरमाह—उच्यत इति । एभ्य परमित्यभपञ्चकत्वमुच्यते । अव्ययमिति सर्वविक्रियाराहित्यम् ॥ १३ ॥ यथोक्तानादिसिद्धमायापारवश्यपरिवर्जनायोगाज्ञगतो न कदानिदिषि तत्त्वबोधसमुद्दयसभावनेत्याशङ्कते—कथं पुनिति । भगवदेकशरणतया तत्त्वज्ञानद्वारेण मायातिक्रम सभवतीति परिष्टरति—उच्यत इति । कथ दुरत्यय-१ नीठकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

विधेमीवै प्रकाशप्रवृत्तिनियमाधैर्गुणमयै सत्त्वरजस्तमोगुणविकारै इद चराचरं प्राणिजात जगच्छब्दवाच्य मोहित सत् एम्यो गुणेम्य पर मा न जानाति । यथा रज्ज्वा सर्पभ्रमेण व्याकुल सर्पात्परा रज्ज्ञु न जानाति तद्वत् । परत्वे हेतुः अव्ययम् । एते भावा परिणामित्वाद्ययवन्त , अह तु तिह्रिपरीतः साक्षीत्यव्ययः ॥ १३ ॥ देवस्य जीव रूपेण लीलया क्रीडतो मम सबन्धिनीय देवी हि प्रसिद्धा पिण्डब्रह्माण्डरूपेण वितता एषा मम चिन्मात्रस्य माया मामह न जानामीति साक्षिप्रत्यक्षत्वेनापलापानहीं अनृतस्य प्रपञ्चसेन्द्रजालादेरिव प्रकाशिका गुणमयी सत्त्वर्जसामोन

#### ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

भावेभ्य पर एषा कल्पनाथिष्ठानमस्य तिविद्धणमस्यय सर्वविकियाशून्यमप्रपश्चमानन्द्घनमात्मप्रकाशमस्यविहितमिप मा नाभि जानाति । ततश्च स्वरूपपित्वयात्ससरतीवेस्यहो दौर्भाग्यमिवविकिजनस्यस्यनुकोश दर्शयति भगवान् ॥ १३ ॥ ननु यथोक्तानादिसिद्धमायागुणत्रयबद्धस्य जगत स्वातन्द्याभावेन तत्परिवर्जनासामर्थान्न कदान्विदिप मायातिकम स्याद्वसुविवेकासामर्थ्यहेतो सदातनलादिसाशङ्का भगवदेकशरणतया तत्त्वज्ञानद्वारेण मायातिकम सभवतीसाह—दैवी 'एको देव सर्वभूतेषु गृढ 'इस्यादिश्च तिप्रतिपादिते स्वतोद्योतनविति देवे स्वप्रकाशचैतन्यानन्दे निर्विभागे तदाश्रयतया तद्विषयतया च कल्पिता 'आश्रयत्वविषयसभागिनी निविभागन्वितिरेव केवला'इत्युक्ते । एषा साक्षिप्रस्यक्षलेनापलापानर्द्दा । हिशब्दाद्धमोपादानलादर्थापत्तिसद्धा च । गुणमयी सत्त्व रजस्तमोगुणत्रयात्मिका । त्रिगुणरज्जरिवातिदढलेन बन्यनहेतु , मम मायाविन परमेश्वरस्य सर्वजगत्कारणस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्ते

#### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

च्छाद्कमोह् प्रापित सन्मामेभ्यो गुणतद्विकारेभ्य परमितिरिक्तमत एवाव्यय व्ययरहितम्। जनमिदिसवभाविकारविवर्जितमिखर्थं। नामिजानाति। खाभिजत्वेन न साक्षात्करोतीत्वर्थं। ११३॥ तर्छ्यनादिसिद्धा त्रिगुणात्मिका दैवीं माया जीवमोहिनीं केनोपायेनाति-कामन्तीत्वपेक्षायामाह—देवी हीति। देवस्य ममेश्वरस्य खभूतः त्रिगुणमयी त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति 'माया तु प्रकृतिं विद्यान्त्रमायिन तु महेश्वरम्'। सा प्रकृतिर्मायाविद्याक्षपेण द्विधा 'माया चाविद्या च खयमेव भवति' इति श्रुते । तदुक्त 'तमोरज सत्त्वगुणा प्रकृतिदिविधा मता। सत्त्वगुद्धाविद्याविद्याक्षपेण द्विधा 'माया चाविद्या च खयमेव भवति' इति श्रुते । तदुक्त 'तमोरज सत्त्वगुणा प्रकृतिदिविधा मता। सत्त्वगुद्धाविद्याविद्या मायाविद्या च ते मते ॥ मायाविम्बो वश्चीकृत्व तां स्यात्वक्ष ईश्वर । अविद्यावशाग-स्त्यन्त्रस्त्रहित्वच्यादनेकथा ॥' इति। तथाच माया प्रकृतिरविद्या मायामयी ईश्वरमधिष्ठानत्वेनाश्रित्य जीवान्मोह्यति। तथाच शारीरक भाष्य 'अविद्यात्विक्ता हि बीजशक्तिरव्यक्तराव्यक्तित्वेद्या परमेश्वराश्रया मायामयी महाग्रुष्ठिर्वस्या स्वरूपबोधरहिता शेरते ससारिणो जीवास्तद्व्यक्तमिति मोहदा चिवद्याक्रपेण ससारवीजभूतेन । साचाविद्या जीवाश्रया परमात्मविषया विद्यतिरत्तराश्रय इति वाच्यम्। जीवाविद्ययोबीजाङ्करवदनादित्वात्। नन्वेतदृष्धान्तेन जीवानित्यत्वितिते चेक्न । उत्तरोत्तरजीवाभिव्यक्तीना पूर्वपूर्वभ्रम-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

त्रिभिक्षिविधेरीय पूर्वोक्तै. गुणमयै. कामकोभादिभिगुंणविकारै भावै स्वभावैमोंहितमिद जगत अतो मा नाभिजानाति । कथभूतम् । एस्यो मावेम्य पर पभिरसस्ष्रष्टम् । प्रतेषा नियन्तारमत प्रवान्ययम् । निर्विकारमित्यर्थं, ॥ १३ ॥ के तिहें त्वा जानन्तीत्यत नाह—
देवी हीति । देवी अलैकिकी अलझुतेत्यर्थं । गुणमयी सत्त्वादिगुणविकारात्मिका मम परमेश्वरस्य शक्तिमोया दुरत्यया दुस्तरा । हि

जिततकर्भसमतासमनन्तरसञ्चरपत्रपरक्षत्रपतातुगृहीतान्त करणोऽसौ प्रतिपचते मगवत्तरम् । नतु सर्व वासुदेव इति बुद्धवा स महात्मा स च दुर्छम इति । एव हि बुद्धयमानं प्रत्युत सस्वादिभिर्शुणैमीहितमिद् जगत् गुणातीत वासुदेवतस्य नैवोपलभते ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ १३ ॥ कथ खलु सन्वादिमात्रस्थिताः भगवतस्तत्तत्र न विद्वरिखाह—दैवीति । देवः क्रीडाकरस्त्रत्र भवा दैवी क्रीडा ममेयर १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

देवस्य ममेश्वरस्य विष्णोः स्वभूता हि यसादेषा यथोक्ता गुणमयी मम माया दुरत्यया दु खेनात्ययो-

२ आनन्दगिरिव्यारया ।

त्वेन तदस्य साहिति तन्नाह—मामेवेति । प्रधानसेव स्वातत्रय मायाया व्युद्खित — देवस्यति । [अ] स्वातत्रये मायात्वानुपपत्ति हिशब्दबोतिता हेतूकरोति—यसादिति । अनुभवसिद्धा सा नाक्सादपलापमईनीत्याह— एषेति । जगतस्तत्वप्रतिपत्तिप्रतिबन्धमूता गुणा सत्त्वाद्य । ममेति प्रागुक्तमेव मायाया सबन्धमनू विधितिसत ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुषरी)।

गुणमयी दुरत्यया दुरतिकमा । ये मामेव सर्वभूतैस्थ भगवन्त वासुदेव प्रपयन्ते विषयीकुर्वन्ति त एवेता माया तरन्ति । अधिष्ठानज्ञानेनेव समूलस अमस्योच्छेदो भवति नतु ज्ञानान्तरेण या वृत्तिनिरोवेन वेत्यर्थ । अयमर्थ — जीवेश्वरविभागसून्ये शुद्धचिनमात्रे किष्पतो मायादर्पणिश्वत्प्रतिबिन्वरूप जीव वसीकृत्य विम्वचेतन्यमनुरुध्य प्रचलति ।

४ मधुस्दनीव्याख्या।
स्वभूता स्वाधीनसेन जगत्स्छ्यादिनिर्वाहिका, माया तत्त्तप्रतिभासप्रतिवन्धेनातत्त्वप्रतिभासहेतुरावरणविक्षेपगक्तिद्वयवस्विद्या सर्वप्रपञ्चप्रकृति । भाया तु प्रकृति विद्यानमायिन तु महेश्वरम्' इति श्रुते । अत्रैव प्रक्रिया—जीवेश्वरजगद्विभागग्रून्य ग्रुद्धे वैतन्येऽध्यस्तानादिरविद्या सत्त्वप्रधान्येन स्वच्छद्पण इव मुखाभास चिदाभासमाग्रह्णाते । ततश्च त्रिम्बस्थानीय परमेश्वर प्रपाविदोषानास्कृति प्रतिबिम्बस्थानीयश्च जीव उपाधिदोषास्कृति । वृश्वराच जीवभागायागशादिक्रमण शरीरेन्द्रिन्यस्थातस्त्रद्भोग्यश्च कृत्स प्रपन्नो जायत इति कल्पना भवाते । विम्बप्रतिविम्बसुरातुगतमुदावचेशजीवानुगत मायोपावि वैतन्य साक्षीति कल्प्यते । तेनैव च स्वाध्यस्ता माया तत्कार्यं च कृत्स्व प्रकाद्यते । अत साक्ष्यिभाग्रयेण दैवीति विम्नेश्वरा-

५ भाष्योत्कवदीविका ।

निमित्तलाश्रयणात् । नन्वविद्याया जीवाश्रितले स्वस्य च तदाश्रितले आत्माश्रय इति चेन्न । अनादिलेनोत्पत्त्यभावात् । जीवस्य स्वत प्रतीखा तद्वलादिवयाया अपि प्रतीतिसभवात् । नन्वेवमपि स्वस्कन्वारूढारोहणवत्स्वाश्रिताश्रितल विरुद्धमितिचेन । जीवा-विद्ययोरमूर्तलेन कुण्डबदरवदधरोत्तरीभावायोग्यलेनावन्छेदावच्छेदकलाश्रयणात् । अविद्यावच्छेदकोपाधिक जीवलमिति जीवो विद्ययावच्छिद्यते । सा च चैतन्याश्रिता दृक्षाश्रित इयेनसयोग शासालेनेव जीवलेनावच्छिद्यते । नन्विद्मपीतरेतराश्रय-यस्तिमिति चेन्न । एवविधस्यलेऽन्योन्याश्रयस्यादोषात् । प्रमेयचावगाहि प्रमाण निरूपकप्रमेयावच्छेय प्रमेय च स्वविद्योपणीभत-प्रमाणावच्छेचमित्रेवमादिग्ववच्छेचावच्छेदकलस्यान्योन्याश्रयतन्त्रस्य दृष्टलात् । जीवाचिद्ययोर्धिष्टान तु ब्रह्म तस्यैव सर्वप्रपञ्चविन वर्ताविष्ठानलात् । तदुक्तम्—'अधिष्ठान विवर्तानामाश्रयो ब्रह्मगुक्तिवत् । जीवाविद्यादिकाना स्यादिति नर्वमनाकुलम् ॥' इति । अतएव भगवताप्युक्त 'दैवी होषा गुणमयी मम माये'ति । शुक्तिरेव यथा रजतरूपेणावभासते तथा पर एवात्मा अनाद्यविद्या-बच्छेदलब्धजीवभावभेदेनावभासते । सएव च देहेन्द्रियादिभिरवच्छियमानो बालै शारीर इयुपचर्यते । ताहशा च जीवा-नामविद्या नतु सर्वोपाधिविहीनस्य परमात्मन । नन्वस्वतन्त्रोऽन्येन कारागृहे प्रवेश्यते । परमात्मा तु सर्वज्ञ सर्वज्ञक्तिश्व कस्मादकस्मात्ससारी सपद्यत इतिचेन्न । जीवस्यानादिलेन शङ्कानवमरात् । तथाचाविद्यात्मनो जीवस्येवाविद्याकृतिपतसुदादि-सभोग उपपचते नतु परमात्मन । गुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य निर्मृष्टानिग्निलाविद्यातद्वासनस्येति हि यस्मादेषानुभवसिद्धा अन्नमा-दपलापानही गुणमयी सत्त्वरजस्तमोमयी । प्रधानस्थेव मायाया स्वातच्च्यनिरासार्थ दैवीत्युक्तम् । देवय्येय स्वभूता देवी । ऋस्य देवस्थेय च केखपेक्षाया मम माया इत्युक्तम् । दुरस्यया दु खेनास्ययोऽतिक्रमण यस्या सा । अतिक्रमणे तिहि क उपाय इखपेक्षायामाह—मामिति । मामेन खात्मभूतम् । एवकारेण मायाया व्यावात्तविवक्ष्यते । ये प्रपद्यन्ते सर्वा मना प्रपन्ना भवन्ति ते मत्त्रसादाल्रब्धबुद्धियोगा मायामेता दुरत्यया सर्वभूतमोहिनी तरन्ति अतिकामन्ति । ससारवन्धनानमुच्यन्त इस्पर्य । अन्नेदमवधेयम्-अनादिरनिवाच्या भूतप्रकृतिश्चिन्मात्रसवनिधनी माया । तस्या चिन्प्रतिबिम्ब ईश्वर । तस्या एवावरणविक्षेपशक्तिमद्विद्याभिधानेषु परिच्छिन्नानन्तप्रदेशेषु चित्प्रतिबिम्बो जीव इति केचित् । 'जीवेशा ग्रामानेन करोति', 'माया चाविद्या च स्वयमेव भवति' इति श्रुतिसिद्धौ मूलप्रकृतिक्षिगुणासिकाया हो रूपमेदौ रजस्तमोनभिभतञ्जद्धमत्त्वप्रवाना साया, तदिभभतम्बिनसत्त्वप्रधानाऽविद्यति सायाविद्यामेद परिकल्पयिला सायाप्रतिविम्ब ईश्वरोऽविद्याप्रतिविम्बो जीव इति केचिद्वर्णयन्ति । एकैव मूलप्रकृतिर्विक्षेपप्राधान्येन मायाशन्दितेश्वरोपायि । आवरणप्रायान्येनाविद्याऽज्ञानशन्दिता जीवोपावि रिति केचित् । 'कार्योपाधिरय जीव कारणोपाधिरीश्वर ' इति श्रुतिमनुख्यावियाया चित्रतिबिम्ब ईश्वर , अन्त करणे चित्र-तिबिम्बो जीव इति केचित् । एवमकेष्वेतेष् जीवेश्वरयो अतिबिम्बाविशेषलपक्षेष् यद्विम्बस्थानीय ब्रह्म नन्मुक्तप्राप्यम् ।

६ श्रीधरीव्याख्या ।

प्रसिद्धमेतत् । तथापि ये मामेनेलेनकारेणान्यभिचारिण्या भक्त्या प्रपद्यन्ते भजन्ति ते मायामेता दुःतरामि तरन्ति । तनो मा जान-७ अभिनवगुसाचार्यन्याच्या ।

मिलार्थ । तेन सस्वादीना वस्तुतः सविन्मात्रपरप्रकानितिरिक्ततायामपि यसदितिरिक्तभावगमन तदेव गुणत्वं भोकः सत्र पारतज्य भोग्य-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

### ऽतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्रैवं सति सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेव मायाविनं स्वातमभूतं

२ आनन्दगिरिव्यारया।

दुरस्ययत्व विभजते—दु.खेनेति । मामेवेत्यादि व्याचष्टे —तत्रेति । तस्मिन्मायारूपे यथोक्तरीत्या दुरस्ये सतीति यावत् । मामेवेत्येवकारेण मायाया वेद्यकोदिनिवेशाभावो विवक्ष्यते, सर्वात्मना कर्मानुष्ठानादिव्यव्रतामन्तरेणेत्यर्थ । मायातिक्रमे मोहातिक्रमो भवतीति मत्वा विश्विनष्टि—सर्वेति । मायातस्त्रयुक्तमोहयोरतिक्रमेऽपि कथ ३ मीडकण्डन्याङ्या (चतुर्धरी)।

अयस्कान्तमनुरुध्येव लोहरालाका । इद्मेव ईश्वराधीनत्व मायाया । ईश्वरस च मायाद्वारा सर्वस्रष्टुत्वमि । तथाच श्रुति, 'तस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्तसिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः' इति । तथाचैकैव माया जीवेश्वरयोरुपाधिर्द्पण ४ मञ्जस्वनीच्याख्या।

भिप्रायेण तु ममेति भगवतोक्तम् । यद्यप्यविद्याप्रतिविम्ब एक एव जीवस्तथाप्यविद्यागतानामन्त करणसस्काराणा भिन्नलाल-द्वेदेनान्त करणोपाधेस्तस्यात्र मेदव्यपदेशो 'मामेव ये प्रपद्यन्ते', 'दुष्कृतिनो मूढा न प्रपद्यन्ते', 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' इत्यादि । श्रुतो च 'तद्यो यो देवाना प्रस्यबुध्यत स एव तदभवस्तथर्षाणा तथा मनुष्याणाम्' इत्यादि । अन्त करणोपाधिमेदापर्यालोचने तु जीवलप्रयोजकोपाधेरेकलादेकलेनेवात्र व्यपदेश । 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु', 'प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादी' उभावपि', 'ममेवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ' इत्यादि । श्रुतौ च 'ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मा-५ माष्योत्कर्षदीपिका।

अन्येतु जीव ईश्वर शुद्धा चिदिति त्रैविध्यप्रिकया विहाय वस्तुत एकस्यैवाकाशस्य घटाकाशजलाकाशमहाकाशमेघाकाशमेदा-षातुर्विध्यमिवैकस्यैव चैतन्यस्य कूटस्थजीवब्रह्मेश्वरभेदेन चातुर्विष्य परिकल्प्य धीवासनोप्रकाज्ञानोपाविरीश्वर , अन्त करणो-पाधिजींव इति दर्शयन्ति । अन्येतु 'विमेदजनकेऽज्ञाने नाशमान्खितिक गते । आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसन्त क करिष्यित ॥' इति स्मृत्या एकस्पैवाज्ञानस्य जीवेश्वरविभागोपाधिलप्रतिपादनाद्विम्बप्रतिबिम्बभावेन जीवेश्वरयोर्विभागो नोभयोरपि प्रति-बिम्बमावेनोपाविद्वयमन्तरेणोभयो प्रतिबिम्बलायोगात् । तत्रापि प्रतिबिम्बो जीव बिम्बस्थानीय ईश्वर इति । सच प्रति-बिम्बभूतो जीव एवाविद्योपाधिक एकमेव तदज्ञान तदज्ञानकिएत च सर्वं जगत्तस्य खप्नदर्शनवद्यावदविद्य सर्वो व्यवहार । बद्धमुक्तव्यवस्थापि नास्ति जीवस्थैकलात् । शुक्रमुक्तयादिकमपि स्वाप्नपुरुषान्तरमुक्तयादिकमिव किएतमिति वर्णयन्ति । परेतु रूपानुपहितप्रतिनिम्बो न युक्त । सुतरा नीरूपे । नतु नीरूपस्य गगनस्य जलादौ प्रतिनिम्बानुभवानीरूपस्य न प्रतिनिम्ब इति नास्ति नियम इति चेच । आलोकप्रतिबिम्बे गगनप्रतिबिम्बलव्यवहारस्य असमात्रमूलकलात् । ध्वनिधर्माणामुदात्तादि-खराणा सनिधिमात्रेण व्यञ्जकतया वर्णेष्वारोपोपपत्त्या वर्णप्रतिबिम्बोपाधिकलकल्पनाया निष्प्रमाणकलेन ध्वनौ वर्णप्रतिबिम्ब-लवादोऽप्ययुक्त । तस्माचाक्ष्रपस्यैव चाक्षुष एव प्रतिबिम्ब इति नियमस्य न कापि भन्नोऽस्ति । चन्दनखण्डादिप्रतिबिम्बे चाक्षुषगुणानामेवानुभवात् । तदाघ्राणेऽपि सौरभाननुभवाच । मुखादिप्रतिबिम्बेऽपि चाक्षुषगुणानामेवोपलम्भो नतु मुखोचारि-तशब्दस्य । नतु गुहादिषु प्रतिध्यनिरूपस्य ध्वनिप्रतिबिम्बस्योपलम्भ इति चेन्न । पश्चीकरणप्रक्रियाया दुनदुभिसमुद्रदावानलः झझामारुतादिष्वनीना पृथिव्यादिशब्दलेन प्रतिष्वनेरेवाकाशगुणलात्तस्यान्यशब्दप्रतिबिम्बलानुपपत्ते । नच वर्णात्मकप्रति• शब्दस्य पूर्वेवर्णप्रतिबिम्बलमिति वाच्यम् । मूलध्यनिवदेव प्रतिध्वनेरपि वर्णाभिव्यञ्जकलोपपत्ते । तस्मात् घटाकाशवदन्त -करणाचविच्छन्न चैतन्य जीव । तदनविच्छन्न ईश्वर इति । नचैव 'यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानमन्तरो यमयति' इत्यादिश्रत्या ईश्वरस्यान्तर्यामिभावेन विकारान्तरावस्थानबोधकया विरोध । ब्रह्माण्डान्तर्वितितत्तदन्त करणोपाधिभिस्तदन्तर्वितिचैतन्यस्य सर्वात्मना जीवभावेनावच्छेदात् तदवच्छेदरहितचैतन्यात्मकस्येश्वरस्य ब्रह्माण्डान्त सत्त्वानापत्ते । प्रतिबिम्बपक्षे तु जलगत-स्वाभावि माकारो सखेव प्रतिबिम्बाकाशदर्शनादेकत्र द्विगुणीकुल वृत्तिरूपपचत इति वाच्यम् । अविद्याश्रयलान्त करणसविव तलाद्यपाधिकाषीवादविद्याविषयलान्त करणासविष्ठतलाद्यपाधिकस्यान्तर्यामिणो भेदेनावस्थानस्योपपत्या श्रुतिविरोधाभावात् । प्रतिबिम्बपक्षे तु अन्तर्यामिब्राह्मणस्यासामञ्जस्यं बहिस्थपाषाणादिवत् जलान्तर्वितिपाषाणादे जले प्रतिबिम्बादर्शनादुपाध्य-नन्तर्गतस्यैव चैतन्यस्य प्रतिबिम्ब इत्यवश्याङ्गीकर्तव्यक्षेन बिम्बभूतस्य विकारान्तरावस्थानायोगात् । एकत्र द्विगुणीकृत्यरृत्तिः रिलापि न । 'षडस्माकमनादय ' इति सिद्धान्ते जीवेश्वरभिन्नलेनाभ्यपगतस्य जीवादिसर्वप्रपञ्चविवर्ताधिष्ठानलेन सर्वगतस्य शुद्धचैतन्यस्याप्यन्त करणे सत्त्वस्यावर्जनीयलेन जीवोऽन्तर्यामी शुद्धचैतन्य चेति एकत्र त्रिगुणीकृत्य वृत्तेरुपपादनीयलापत्ते । नचावच्छेदपक्षे 'यथा खयज्योतिरात्मा विवखानपो भिन्ना बहु वैकोऽनुगच्छन्। उपाधिना क्रियते मेदरूपो देव क्षेत्रेष्वेवमजो-ऽयमात्मा', 'अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्' इति श्रुतिस्त्रविरोध इति वाच्यम् । भाष्यकारैरेव 'अतएवे'ति सूत्र व्याख्याय सूर्यादिवदात्मन प्रतिबिम्बो न युज्यते इति तदाक्षेपकलेन 'अम्बुवदग्रहणात्तु न तथालम्' इति सूत्र व्याख्याय 'ततो वृद्धि-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । श्वम् । तत्र भेदारमक रूपं ससारिभिरनिर्वाच्यतया तान्प्रति मायारूपम् । अतो चे परमार्थन्नसप्रकाशविद्त्ते तद्नतिरिक्त विश्व पद्यन्तौ ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

इव विम्बप्रतिबिम्बयोर्बिम्बप्रतिबिम्बमावानाकान्तमुभयानुस्यूत शुद्धचिन्मात्रमन्यत्ततीयं मुक्तप्राप्यम् । अविश्वरौ च उपाधिपक्षपातदशायामल्पज्ञत्वसर्वज्ञत्वशास्यत्वशासितृत्वादिभाव भजेते । तावेव तदभावे उपाधिप्रचारदर्शिनौ उदा-४ मञ्जसदनीन्यारया।

स्मीति तस्मात्तसर्वमभवत्', 'एको देव सर्वभूतेषु गृढ ', 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य', 'वालायशतभागस्य शतधा किल्पितस्य व । भागो जीव स विद्येय स चानन्त्याय कल्प्यते ॥' इत्यादि । यद्यपि द्र्पणगतश्चैत्रप्रतिबिम्ब स्वं परं च न जाना-स्वित्तनाशस्यैव तत्र प्रतिबिम्बत्यात्तथापि चित्प्रतिबिम्बश्चित्तवादेव स्व परं च जानाति । प्रतिबिम्बपङ्गे विम्बचैतन्य एवोपा-धिस्थलमात्रस्य किल्पितलात्त् आभासपङ्गे तस्यानिर्वचनीयलेऽपि जडविलक्षणलात् । स च यावत्स्वविम्बेक्यमात्मनो न जानाति तावज्ञलस्य इव जलगतकम्पादिकमुपाधिगत विकारसहस्रमनुभवति । तदेतदाह—दुरस्ययेति । विम्बभूतेश्वरै-

५ साम्योत्कषदीपिका । हासभाक्समन्तर्भावादुभयसामञ्जर्यादेवम्' इति स्त्रेणोक्तानपपत्या आत्मन प्रतिविम्बनमन्पपन्नमित्यज्ञीकृत्यैव श्रुतिषु सूर्यादि-प्रतिबिम्बोपादानस्य तारपर्यान्तरवर्णनपरताया उक्तलात् । तथाच भाष्य 'यत एव चायमात्मा चैतन्यस्वरूपो निर्विशेषो वाब्य-नसातीत परप्रतिषेषोपदेश्योऽत एव चास्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकी विशेषवत्तामभित्रेख जलसूर्यकादिनदित्यपमा दीयते शास्त्रेषु 'यथा ह्यय ज्योति ' इत्यादि । 'एक एव तु भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थित । एकधा बहुया चैव दर्यते जलचन्द्रवत् ॥' इतिचैवमादिष । अत्र प्रत्यवस्थीयते—न जलसूर्यकादित्त्यलमिहोपपद्यते तद्वदग्रहणात् सूर्योदिभ्यो मूर्तेभ्य पृथगभूत विप्रकृष्टं देशम् । मूर्तं च जल गृह्यते । तत्र युक्त सूर्योदिप्रतिबिम्बोदयो न लात्मा मूर्तो न चास्मात्पृथग्भूता विप्रकृष्टदेशाश्चोपाधय सर्वगतलात्सर्वानन्यलाच । तस्पादयक्त उक्तोऽय दृष्टान्त इति । अत्र प्रतिविधीयते—युक्त एव लय दृष्टान्तो विविधिताशस भवात्। नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो कचित्कचिद्विवक्षितमश मुक्ला सर्वसारूप्य केनचिद्दर्शयितु शक्यते, संर्वसारूप्ये हि इष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावोच्छेद एव स्यात् । नचेद स्वमनीषया जलसूर्यकादिदृष्टान्तप्रणयन, शास्त्रप्रणीतस्य लस्य प्रयोजकमात्रमुप-न्यस्यते कि पुनरत्र विवक्षित सारूप्यमिति । तदुच्यते वृद्धिहासभाक्लमिति । जलगत हि सूर्यप्रतिबिम्ब जलवृद्धौ वर्षेते जलहासे हसति जलचलने चलति जलमेंदे भियते इत्येव जलधर्मात्विधायि भवति नत् परमार्थत सूर्यस्य तथालमस्येव पर्मार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि सद्रहा देहाद्यपाध्यन्तर्भावाद्भजत इवोपाधिधर्मान्द्रदिहासादीनेवसमयोर्देष्टान्तदार्धान्तकयो सामज्ञस्यादिवरोध इति । बृहदारण्यकभाष्येऽपि 'स एष इहाँनखायेभ्य ' इति वाक्यव्याख्यानावसरे सर्वगतस्यात्मन क प्रवेशो नामेति विमुख्य प्रतिबिम्बन प्रवेश इति पक्ष विप्रकृष्टदेशाद्यभावेनैव दूषयिला देहादावात्मन उपलभ्यमानल प्रवेश । महि पाषाणादाविव देहादावातमनोऽनुपलिधरस्तीति प्रवेशपदार्थस्यान्यथोपपादनेन प्रतिबिम्बपक्षदूषण स्थिरीकृतम् । तैत्तिरी-यकभाष्येऽपि 'तत्सृष्ट्रा तदेवानुप्राविशत्' इति वाक्ये प्रवेशविचारावसरे जलसूर्यकादिप्रतिविम्बवत्प्रवेश स्यादितिचेन । अपरि-क्छिन्नलादम्तिलान् परिन्छिन्नस्य मृतस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादस्वाभाविके जलादौ सूर्यकादिप्रतिबिम्बोदय स्यात् । नलात्मनोऽ-मर्तेलादाकाशादिकारणस्यात्मनो व्यापकलात्तद्विप्रकृष्टदेशप्रतिबिम्बाधारवस्त्वभावाच प्रतिबिम्बवतप्रवेशो न युक्त इति प्रतिबिम्ब-भावेन प्रवेशनिराकरण भाष्यकृद्धि कृतम् । एवच प्रतिबिम्बपक्षे श्रुतिसत्रभाष्यविरोधोऽवच्छेदनक्षे त तदभाव इति । अस्मिन्पक्षे श्रुतिसूत्रभाष्यानुप्रहोऽप्यस्ति । तथाहि 'घटसवृतमाकाश नीयमाने यथा घटे । घटो नीयेत नाकाश तद्वजीवो मभोपम ' इति जीवस्य नभोपमशब्देन घटसवृताकाशतुल्यलमभिधायिन्या श्रुत्याविक्छन्नवैतन्यस्यैव जीवरूपलमुक्तम् । 'अशो मानाव्यपदेशात्' इति स्त्रेण जीव ईश्वरस्याशो भवितुमहिति । यथामेर्विस्फूलिक्नोंऽश इवाश । निह निरवयवस्य मुख्योंऽश संभवति कस्मात्पुनर्निरवयवलात्स एव न भवति 'नानाव्यपदेशात्' । 'य आत्मिन तिष्ठशात्मानमन्तरो यमयति' इतिचैवमादिको भेदनिर्देशो नासति मेदे सभवतीति भाष्येण च जीवचैतन्यस्य घटाकाशवदन्त करणाविच्छन्नलरूपमशल विवक्षितम् । यद्यपि 'आभास एव च' इतिसूत्रेण आभास एव 'एव जीव परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्तव्य ' इति तद्भाष्येण च प्रतिबिम्ब-पक्ष उक्त इति प्रतिभाति । तथापि परमाप्तयो सूत्रकारभाष्यकारयोरेकत्र जीवस्य प्रतिविम्बलखीकारोऽन्यत्र तिकराकरण च म समवतीति किंचिदनुरोधेन कस्मिश्रिद्याख्यातव्ये प्रतिबिम्बलनिराकरणस्य 'युक्तियुक्तले न आभास' इति सूत्रे भाष्यकृद्धिरिप भुस्योपपस्या प्रतिबिम्बलस्यासमर्थितलात् । तदेव सूत्र तद्भाष्य च वृद्धिहासभाक्लमिति स्त्रोक्तन्यायात् । अतश्च यथा नैकस्मिजलसूर्यके कम्पमाने जलसूर्यकान्तरं कम्पते एव नैकस्मिजीवे कर्मफलसंबन्धिन जीवान्तरस्य तत्सबन्ध इति तद्धि-करणभाष्ये प्रतिबिम्बस्य द्रष्टान्तलेमोक्तलाच प्रतिबिम्बसाद्द्यप्रतिपादनपरं व्याख्येयम् । तस्मात्प्रतिबिम्बासभवादवच्छेदपक्षे विरोधाभावात्साधकस्य सत्त्वाच अवच्छेयवैतन्यस्य प्रतिबिम्बपक्षेऽपि समतलेनोभयसप्रतिपद्मलेन लाघवात्तस्यैव जीवलकव्य-नौचिखात् । सर्वगतस्य चैतन्यस्थान्त करणादिनावच्छेदोऽवश्यभावीत्यावश्यकलादवच्छेदो जीव इति । स चानेकः अन्त -करणादीना नानाभूतानां जीवोपाधिलाभ्युपगमात्। 'तद्यो यो देवाना प्रलाखुच्यत स एव तदभवत्'। 'यथामे श्रुद्रा विस्फु-लिक्षा ब्युचरन्लेवमेवास्मादात्मन सर्व एत आत्मानो व्युचरन्ति' इत्यादिश्रुते प्रतिषेधादिति चेन्न । शारीरादित्यधिकरणे

७ अभिनवगुद्धायार्थन्यास्या । गुजानां सरवादीना गुजतास्त्रक्षणां भेदादभासस्त्रमायां मायामतितरन्तीति मामे वेलेवकारलाहायः । वे तु गयारियत भेदावभासमात्रं विदुत्ते १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

# सर्वोत्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेतां सर्वभूतमोहिनी तरन्त्यतिक्रामन्ति । संसारबन्धनान्मुच्यन्त ३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।

सीनबोधरूपतया जीवसाक्षीश्वरसाक्षीतिशब्दाभ्या व्यवह्रियेते । एवच जीव ईश्वराराधनावाप्तप्रत्यक्तत्त्वज्ञानेन मायार्या ।

क्यसाक्षात्कारमन्तरेणात्येत् तरितुमशक्येति दुरत्यया । अतएव जीवोऽन्त करणाविकानलात्तसबन्धमेवाक्यादिद्वारा भासयन् किचिज्ज्ञो भवति । ततश्च जानामि करोमि भुक्ते चेल्यनर्थशतभाजन भवति । स चेद्विम्बभूत भगवन्तमनन्तराक्ति मायानियन्तार सर्वविद सर्वफलदातारमनिशमानन्दघनमूर्तिमनैकानवतारान्भक्तानुष्रहाय विद्धतमाराधयति परमगुरुमशेष कर्मसमर्पणेन तदा निम्बसमपितस्य प्रतिनिम्बे प्रतिफलनात्सर्वानिप पुरुषार्थानासादयति । एतदेवाभिप्रेख प्रहादेनोक्त 'नैवारमन प्रभुरय निजलाभपूणों मान जनाद्विदुष करुणो वृणीते । यदाजानो भगवते विद्धीत मान तचारमने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री ॥' इति । दर्पणप्रतिबिम्बितस्य मुखस्य तिलकादिश्रीरपेक्षिता चेद्विम्बभूते मुखे समर्पणीया । सा स्वयमेव तत्र प्रतिफलति नान्य कश्चिनत्प्राप्ताव्यपायोऽस्ति यथा तथा विम्बभूतेश्वरे समर्पितमेव तत्प्रतिविम्बभूतो जीवो लभते नान्य कश्चित्तस्य पुरुषार्थळामेऽस् युपाय इति द्रष्टान्तार्थ । तस्य यदा भगवन्तमनन्तमनवरतमाराधयतोऽन्त करण ज्ञानप्रतिबन्धकः पापेन रहित ज्ञानानुकूलपुण्येन चोपचित भवति, तदातिनिर्मले मुकुरमण्डल इव मुखमतिखच्छेऽन्त करणे सर्वकर्मत्यागशम-दमादिपूर्वकगुरूपसदनवेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिध्यासनै सस्कृते तत्त्वमसीति गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्यकरणिकाहब्रह्मास्नी-खनात्माकारग्रूचा निरुपिधिचैतन्याकारा साक्षात्कारात्मिका मृत्तिरुदेति । तस्या च प्रतिफलित चैतन्य सद्य एव खिषया-श्रयामविद्यामुन्मूळयति दीप इव तम । ततस्तस्या नाशात्तया वृत्त्या सहाखिळस्य कार्यप्रपश्चस्य नाश । उपादाननाशादुपा-देयनाशस्य सर्वतन्त्रसिद्धलात् । तदेतदाह् भगवान् 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते' इति । 'आत्मेलेवोपासीत तदात्मानमेवावेत्', 'तमेव धीरो विज्ञाय', 'तमेव विदिलाऽतिमृत्युमेति' इत्यादिश्चितिष्ववेद्दापि मामेवेत्येवकारोऽन्यानुपरक्तप्रति• पत्त्यर्थ । मामेव सर्वोपाधिविरहित चिदानन्दसदात्मानमखण्ड ये प्रपद्यन्ते वेदान्तवाक्यजन्यया निर्विकल्पकसाक्षात्काररूपया निर्वचनानर्ह्युद्धचिदाकारत्व वर्मविशिष्टया सर्वेसुकृतफलभूतया निदिध्यासनपरिपाकप्रसूतया चेतो रूत्या सर्वो ज्ञानतत्कार्य-विरोबिन्या विषयीकुर्वन्ति ये ते केचिदेता दुरतिकमणीयामपि मायामखिलानर्थजन्मभुवमनायासेनैव तरन्ति अतिकामन्ति । ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

बद्धमुक्तलप्रतिपादकभाष्यस्य नैकस्मिङ्गीवे कर्मफलसवनिधनि जीवान्तरस्य तत्सवन्य इति 'आभास' इति सूत्रस्थस्य सच खात्मभूतानिव घटाकाशस्थानीयानविद्योपस्थापितनामरूपकृतकायेकरणसघातानुरोविनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मन प्रतीष्टे इति । 'तदनन्यल' इलिधकरणस्थस्य जीवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा सुखदु खभुक् प्रतिशरीर प्रविभक्त इति जीवात्मनासुत्पत्तिप्रलया-बुच्येते । इति नात्मेत्यधिकरणस्थस्य च भाष्यस्य 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते' इत्यादिस्मृते । 'एव जीवाश्विती भावा भवभावनयोहिता । ब्रह्मण क्लिताकाराङ्ग्धशोऽप्य कोटिश ॥ असख्याता पुरा जाता जायन्ते चापि चाद्य भो । उत्पतिष्यन्ति चैवाम्बुकणीघा इव निर्झरत् ॥ खवासनावशावेशादाशाविवशता गता । दशाखतिविचित्रासु खय निगडि-ताश्या ॥ भविष्यज्ञातय केचित्केचिद्भृतभवोद्भवा । वर्तमानभवा केचित्केचित्त्वभवता गता ॥ (अभवता विदेह-मुक्तिमिति टीकाकारा )। जीवनमुक्ता अमन्तीह केचित्कल्याणभाजना । चिरमुक्ता स्थिता केचित्रून परिणता परे ॥ (परे परमात्मिन परिणतास्तद्भाव प्राप्ता विदेहमुक्ता इति व्याख्यातार )। केचिक्विरेण कालेन भविष्यन्मुक्तय श्रीवा । केचिद्धि-शन्ति चिद्भावा केवली भावमात्मन ॥' केवली भाव कैवल्यमिखादीतिहासस्य चास्मिन्पक्षे एवा अस्य नलेकजीववादे । नच मानाजीववादेऽपि बह्मैव खाविद्यया संसरति खविद्यया मुच्यते इल्यर्थेन बृहदारण्यकभाष्यप्रतिपादितेन विरोध इति शङ्काम् । तद्भाष्यप्रतिपादितस्य ब्रह्मैव स्वाविद्यया नानान्त करणभावेन परिणतया नानाजीवभाव प्राप्य ससरति स्वविद्यया मुच्यत इल्सिप्रायकलोपपत्ते । नच जीवलोपिधभूताया अविद्याया एकलाजीवैक्यसिद्धिरिति वाच्यम् । 'रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय' । 'इन्ह्रो मायाभि पुरुरूप ईयते' इचादिश्रुखा अविद्याया नानालाभ्युपगमात् । तदेकलश्रुखादीना जालमित्रायकलोपपते । अविद्याया एकलेऽपि 'कार्योपाधिरय जीव' इतिश्रुखनुसारेणान्त करणानामेव जीवलोपाधिलो-पगमसभवाच । अविद्याया नानालपक्षे विनिगमकाभावादनेकतन्त्वारब्धपटतुत्य सर्वाविद्याकृत प्रपन्न इत्येके तत्तदज्ञान-कृतप्रातिभासिकरजतवत्तत्तद्विद्याकृतो वियदादिपपद्य प्रतिपुरुष भिष्म , ऐक्यप्रस्ययसु शुक्तिरूप्यैक्यप्रस्ययविद्यन्ये जीवा-श्रिताद्विद्यानिचयाद्भिन्ना परमेश्वराश्रिता मायैव प्रपश्चकारण जीवानामविद्यास्त आवरणमात्रे प्रातिभाषिकसृष्टी चोपयुज्यन्ते । 'नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत ' इत्यादिवचने मायापद जीवनैतन्ये ससारघटिकाऽविद्यापरमित्यपरे । तथाचोदाहत-श्रुखायनुसारिम्य 'अशोच्यानन्वशोचस्त्व', 'नचैव न भविष्याम सर्वे वयमत पर', 'कामात्मान स्वर्गपरा ', 'भोगैश्वर्यप्र-सक्ताना', 'क्रपणा फलहेतव ', 'कर्मज बुद्धियुक्ता हि', 'या निशा सर्वभूताना', 'ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिना', 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय ', ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव मजाम्यहं', 'एवं ज्ञाला कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुखुनि '

### न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

इत्यर्थः ॥ १४ ॥ यदि त्वा प्रपन्ना मायामेतां तरन्ति कस्मात्वामेव सव न प्रपचन्त इत्युच्यते—न मामिति। न मा परमेश्वर दुष्कृतिन पापकारिणो मूढा प्रपचन्ते नराधमा नराणा म॰ग्रेऽधमा

२ आनन्दगिरिज्यारया।

पुरुषार्थिति हित्याशङ्काह—ससारेति ॥ १४ ॥ भगविष्वष्ठाया मायातिक्रमहेतुत्वे तदेकिनेष्ठत्वमेव सर्वेषामुचित-मिति पृष्कृति—यदीति । पापकारित्वेनाविवेकभूयस्तया हिसानृतादिभूयस्त्वाद्भूयसा जन्त्ना न भगविष्ठष्ठत्वसि-द्धिरित्याह—उच्यत इति । मौद्ध्य पापकारित्वे हेतुरतएव निकर्ष । समुपितिमव तिरस्कृत ज्ञान स्वरूपचैतन्यमेषा-३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

नष्टाया तत्कार्यसापि नाज्ञेन साक्ष्याभावात्साक्षित्वमपि परित्यज्य विम्वप्रतिविम्वानुस्यूत शुद्ध तृतीय चैतन्य प्रामीन तीति तिदसुक्त देवी मायेति । मम मायेति चैकस्या एव जीनेश्वरसबन्धित्व जीपसेश्वरभजनेन मायातरणमिति च ॥ १४ ॥ कुतस्तिहि सर्व त्वा प्रपद्य माया न तरन्तीत्यागङ्क्ष्याह—न मामिति । यतो दुष्कृतिनोऽतश्चित्तशुद्ध्य-भावान्मूद्धा आत्मानात्मविवेकहीना । अतएव नराधमा मा न प्रपद्यन्ते । कुतो दुष्कृतिन । यतो माययाऽपहृत

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

'तस्य ह न देवाश्व नाभूला ईशत आत्मा होषा स भवति' इति श्रुते । सर्वोपायिनिय्तया सिचदानन्द्धनरूपेणेव तिष्ठन्तीलार्थं । बहुवचनप्रयोगो देहेन्द्रियादिसघातमेदिनवन्वनात्ममेदभ्रान्लनुवादार्थं । प्रपश्यन्तिति वक्तव्ये प्रपयन्त इ युक्तेऽथं मदेकश्राणा सन्तो मामेव भगवन्त वासुदेवमीदशमनन्तसौन्दर्यसारसर्वेखमिललकलाकलपनिलयमिनव [पंङ्कजशोभाधिकचरणकमल्युगुलप्रभमनवरतवेणुवादनिरतयन्दावनकीडासक्तमानसहेलोद्धृतगोवर्थनाख्यमहीवर गोपाल निषृदितशिश्चपालकसादिदुष्टसघमिनव ]जल्दशोभासवेखहरणचरणपरमानन्दघनमयमूर्तिमितिवैरिखप्पश्चमनवरतमनुक्तिन्तयन्तो दिवसानितवाहयन्नि
ते मत्प्रेममहानन्दससुद्रमम्रमनस्तया समस्तमायागुणविकारैर्नाभिभूयन्ते, कितु मद्धिलासविनोदकुशला एते मदुन्मूलनसमर्था
इति शङ्कमानेव माया तेभ्योऽपसरति वारविलासिनीव कोधनेभ्यस्तपोधनेभ्य । तस्मान्मायातरणार्थी मामीदशमेव स ततमनुक्तिन्त्यदिखप्यभिप्रेत भगवत । श्रुतय स्मृतयश्चात्रार्थे प्रमाणीकर्तव्या ॥ १४॥ यद्येव तर्हि किमिति निखलानर्थमूलमायो
न्मूलनाय भगवन्त भवन्तमेव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते चिरसचितदुरितप्रतिबन्यदिखाह भगवान्—दुष्कृतिनो दुष्कृतेन पापेन
सह निखयोगिन । अत्रप्व नरेषु मध्येऽधमा इह साधुभिर्गर्हणीया परत्र चानर्थसहस्रमाज कृतो दुष्कृतमनर्थहेतुमेव सदा
कुर्वन्ति, यतो मूढा इदमर्थसाधनमिदमनर्थसाधनमिति विवेकश्चर्या । सति प्रमाणे कृतो न विविद्यन्ति, यतो माययाऽपहत

'यत्साख्ये प्राप्यते स्थान तद्योगैरिप गम्यते', 'ज्ञानेन तु तद्ज्ञान येषा नाजितमात्मन', 'तहुद्धयस्तदात्मानस्ति ज्ञिष्ठास्तत्परायणा । गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञानिर्धृतकल्मषा', 'पण्डिता समद्शिन', 'इहैव तैर्जित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन',
'लभन्ते ब्रह्मिर्वाणमृषय क्षीणकल्मषा', 'मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरिन्त ते', 'न मा दुष्कृतिनो मृद्धा', 'चतुर्विधा
भजन्ते मा', 'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतिन्त ये, ते ब्रह्म तद्विद्ध कृत्स्न', 'तत्र प्रयाता गच्छिन्ति ब्रह्म ब्रह्मिवदो जना',
'मत्स्थानि सर्वमृतानि', 'महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता', 'एव सत्ततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते', 'अन्ये
तेवमजानन्त', 'यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे', 'निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा', 'विमूद्धा नाजुपश्यन्ति पर्यमित ज्ञानचक्षुष', 'यतन्तो
योगिनश्चैन', 'नष्टात्मानोऽल्पबुद्धय', 'त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम्' इत्यादिभगवद्वचने+योऽपि जीवानामनेकत्वमध्यवसीयते ।
'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत', 'प्रकृति पुरुष चव विद्यनादी उभाविप', 'ममैवाशो जीवलोके जीवभृत
सनातन ' इत्यादिवचनेक्वकचन तु जात्यभिष्रयम्। 'एवमनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य', 'वालात्रश्रततमागस्य शतधा कित्यत्य
च । भागो जीव स विह्रेय स चानन्त्याय कत्यते' इत्यादिश्रुतिष्विप । 'एको देव सर्वभृतेषु गृढ ' इत्यादिश्रुतिस्त्र परमात्मैकत्यातिपादिका, नतु जीवैकत्वप्रतिपादिका । 'केवलो निर्गुणश्च' इत्यादिश्रुतिभ्य इत्यल प्रासङ्गिकेन ॥ १४ ॥ यदि त्या
प्रमा एता माया तरिन्त तर्हि कस्मात्त्वामेव परमेश्वर सर्वे न प्रपद्यन्त इत्याकाङ्कृत्यामाह—नेति । दुष्कृतिन पापकारिणो
इ श्रीवरीष्ट्याक्या।

न्तीति भाव ॥ १४ ॥ किमिति तर्षि सर्वे त्वामेव न मजन्ति तन्नाह— न मामिति । नरेषु येऽधमास्ते मा न प्रपण्यन्ते न भजन्ति । अधमत्वे हेतु , मूढा विवेकक्तूया । तत्कुत , दुष्क्रतिन पापशीला । अतो माययापहृत निरस्त शास्त्राचार्योपदेशाभ्या जातमपि ज्ञान ७ अभिनवग्रताचायव्याक्या ।

भाया नासिवतैंन्ते नातिकामन्ति तद्युक्तपुक्त नत्वह तेव्विति ॥ १४ ॥ न माभिति । ये च मा सत्यप्यधिकारिणि काये नाद्रियन्ते ते दुष्कृतिनी

<sup>🤊 [ ]</sup> यन कुण्डलितो भाग केषुचिद्दाद्शेषु नोपात्त । स० गी० ४६

## चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

निकृष्टास्ते च माययापहृतज्ञाना संमुषितज्ञाना आसुर भाव हिंसानृतादिलक्षणमाश्रिताः ॥ १५ ॥ ये पुनर्नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः – चतुर्विधाश्चतु प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मा जनाः सुकृतिन पुण्यकर्माणो हेऽर्जुन, आर्त आर्तिपरिगृहीतस्तस्करत्याव्ररोगादिनामिभू(तोऽभिभवमा)त आपन्नो जिज्ञासुर्भगव-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

मिति ते तथा ॥ १५ ॥ केषा तर्हि तिष्ठिष्ठता सुकरेति तत्राह—ये पुनिरिति । ते भजन्ते भगवन्तमिति शेष । ये त्वा भजन्ते ते किं सर्वे माया तरिन्त, नैव प्रार्थनावैचित्र्यादिखाह—चतुर्विधा इति । आपन्नस्तिन्नविच्छिति । तत्त्वविदिति । शब्दज्ञानवानात्मतत्त्वसाक्षात्कारमात्रार्थी सुमुश्चरिखर्थ ॥ १६ ॥ चतुर्विभाना तेषां ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुभरी)।

तिरस्कृत ज्ञानमखण्डसिवद्र्य ब्रह्म येषा ते अपहृतज्ञाना । एतेन मायाया आवरणशक्तिरुक्ता । किंच आसुरमसुराणा विरोचनादीना भाव चित्ताभिप्राय 'आत्मैवेह महय्य ' इत्यादिना श्रुत देहेन्द्रियसघात एव सम्यक्सतर्पणीय
इत्येवविधमाश्रिता । एतेन मायाया विक्षेपशक्तिरुक्ता । तदेव मायया खरूपानन्दमावृत्य देहात्मश्रमे जनिते सित
तद्भिमानादेहादिपुष्ट्यर्थ दुष्कृत कुर्वन्ति तेन च मूढा सन्तो नराधमा मा न प्रपद्यन्ते । सर्वानर्थमूळ मायेवेत्यर्थः
॥ १५ ॥ येतु सत्यपि देहाध्यासे मत्तो विभ्यति मत्प्रीत्यर्थ सुकृतमेवाचरन्ति तेऽपि चतुर्विधा न केवळ सर्वे
मदेककामा इत्याशयेनाह—चतुर्विधा इति । आर्त पीडित पीडापरिहारार्थी । जिज्ञासु खाज्ञाननाशार्थी ।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

क्षाना शरीरेन्द्रियसंघाततादात्म्यभ्रान्तिरूपेण परिणतया मायया पूर्वोक्तयापहृत प्रतिबद्ध ज्ञान विवेकसामर्थ्य येषा ते तथा। अतएव ते 'दम्मो दपेंऽभिमानश्च कोघ पारुष्यमेव च' इलादिनाम्रे वक्ष्यमाणमास्तर माव हिंसानृतादिख्मावमाश्रिता मत्प्रति-पत्त्ययोग्या सन्तो न मा सर्वेश्वर प्रपद्यन्ते न भजन्ते । अहो दौर्माग्य तेषामित्यमिप्राय ॥ १५ ॥ ये लासुरभावरहिता पुण्यकर्माणो विवेकिनस्ते पुण्यकर्मतारतम्येन चतुर्विधा सन्तो मामेव भजन्ते क्रमेण च कामनाराहित्येन मत्प्रसादान्माया तरन्तीत्याह—ये सुकृतिन पूर्वजन्मकृतपुण्यसचया जना सफलजन्मानस्त एव नान्ये ते मा भजन्ते सेवन्ते । हे अर्जुन, ते च त्रय सकामा एकोऽकाम इल्येव चतुर्विधा । आर्त आर्खा शतुत्र्याध्याद्यापदा प्रस्तस्तिवृत्तिमिच्छन् , यथा मखभन्नेन कृषित इन्द्रे वर्षति त्रजवासी जन , यथा वा जरासन्धकारागारवर्ती राजिनचय , द्यूतसभाया वस्नाकर्षणे द्रौपदी च, प्राहमस्तो गजैन्द्रश्च । जिज्ञासुरत्मज्ञानार्था मुमुश्च यथा मुचुकुन्द , यथा वा मैथिलो जनक श्रुतदेवश्व, निरृत्ते मौसले यथा चोद्धव । अर्थार्था इह वा परत्र वा यद्घोगोपकरण तिल्वस्त । तत्रेह यथा सुमीवो विमीषणश्च, यथा चोपमन्यु , परत्र यथा धृव । एते त्रयोऽपि भगवद्भजनेन माया तरित्त । तत्र जिज्ञासुर्ज्ञानोत्पत्त्या साक्षादेव माया तरित, आर्तोऽर्थार्था च जिज्ञासुल प्राप्येति विशेष । आर्तस्यार्थार्थिनश्च जिज्ञासुलसभवाजिज्ञासोस्त्रात्वज्ञानोपकरणार्थार्थिलसभवादुभयोर्मध्ये जिज्ञासुरुहिष्ट । तदेते त्रय

ऽतएव विमृद्धा समोह प्राप्ता अतएव नराणा खधमेपराणा मध्येऽधमा निकृष्टा यतो माययापहृत सुषित विवेकज्ञान येषा ते आसुरं भाव हिंसानृतादिलक्षणमाश्रिता मा परमेश्वर न प्रतिपद्यन्ते ॥ १५ ॥ के पुनस्ला प्रतिपद्यन्ते इस्रपेक्षायामाह—चतुर्विधा इति । सुकृतिन पुण्यकर्माणो जना नरोत्तमा मा भजन्ति । तेच पुण्यतारम्येन चतुर्विधा । आतों रोगादिजनितपीडा परिगृहीत , जिज्ञासु भगवत्तर्व ज्ञातुर्मिच्छु , अर्थार्था धनादिकाम , ज्ञानी विष्णुतत्त्ववित् । चकाराज्ज्ञानिनो निष्कामल सूचयति । अर्जुनेति सबोधयन् सुकृतकर्मणा खच्छतामापन्नस्यैव मद्भजनभाजनतेति ध्वनयति । सुकृत च खवर्णाश्रमाविरोधि खकुलपरंपरागत तथाच मद्भजनाधिकारकारक क्षत्रियस्य विहित खकुलपरंपरागत युः भतुमर्हसीति द्योतयन्नाह—भरतर्षभेति ॥ १६ ॥ तेभ्यो ६ श्रीधरीव्याख्या

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

येषा ते तथा, अतएव 'दम्भो दपाऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च ्यादिना वक्ष्यमाणमासुर माव स्वभाव प्राप्ता सन्तो न मा भजन्ति ॥ १५ ॥ सुकृतिनस्तु मा भजन्ति ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा इत्याह—चतुर्विधा इति । पूवजन्मसु ये कृतपुण्या जनास्ते मा भजन्ति । ते तु चतुर्विधा —आतों रोगाधिभभूत । स यदि पूर्वे कृतपुण्यस्तर्धि मा भजित अन्यथा क्षुद्रदेवताभजनेन सस-रति । एवसुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्। जिक्कासुरात्मकानेच्छु , अर्थार्थी अत्र वा परत्र वा भोगसाधनमृतार्थिलस्सु , क्वानी च आत्मवित् ॥ १६ ॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । नराषमा मुद्रा आसुरास्तामसा इति मायामहिमैवायम् ॥ १५ ॥ चतुर्विधा इस्तादि सुदुर्छम इस्तन्तम् । ये तु मा भजन्ते ते सुकृतिन ।

# तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ १७॥

#### १ श्रीमण्डाकरमाप्यम्।

सत्तं ज्ञातुमिच्छति योऽर्थार्थां घनकामो ज्ञानी विष्णोस्तत्त्वविष्ठ हे भरतर्षभ ॥१६॥ तेषामिति । तेषा चतुर्णा मध्ये ज्ञानी तत्त्वविस्त्ववित्त्वान्नित्यग्रको भवत्येकभक्तिश्चान्यस्य भजनीयस्यादर्शनादतः स एकभक्तिर्विशिष्यते विशेषमाधिक्यमापद्यते । अतिरिच्यत इत्यर्थः । प्रियो हि यसाद्दमात्मा ज्ञानिनो-ऽतस्तस्याहमत्यर्थ प्रियः । प्रसिद्ध हि लोक आत्मा प्रियो भवतीति । तसाज्ज्ञानिन आत्मत्वाद्वासुदेवः प्रियो भवतीत्यर्थः । स च ज्ञानी मम वासुदेवसात्मैवेति ममात्यर्थे प्रियः ॥ १७॥ न तर्ह्यार्ताद्वयस्त्रयो

#### २ आन द्गिरिव्याख्या ।

सुकृतिना भगवद्भिसुखाना तुस्यत्वमाशक्काह—तेषामिति । तस्य विशिष्यमाणत्वे हेतुमाह—प्रियो हीति । नित्ययुक्तत्व भगवत्यात्मिन सद् समाहितचेतस्त्वम् । असारे ससारे भगवानेव सार सोऽहमसी त्येकसिखद्वितीये स्वसादत्यन्तमिने भगवित भक्ति सेहविशेषोऽत्येत्येकभक्ति । तस्याधिक्ये हेतु विवृणोति—प्रियो हीत्यादिना । भगवतो ज्ञानिनश्च परस्पर प्रेमास्पद्त्वे प्रसिद्धि प्रमाणयति—प्रसिद्धं हीति । आत्मनो ज्ञानिन प्रति प्रियत्वेऽपि भगवतो वासुदेवस्य कथ त प्रति प्रियत्वित्याशक्काह—तस्मादिति । अह ज्ञानिनो निरुपाधिकप्रेमास्पद परम-प्रकृष्णार्थत्वेनात्मत्वेन च गृहीतत्वादित्यर्थं । ज्ञानिनोऽपि भगवन्त प्रति प्रियत्व प्रकटयति—स चेति ॥ १७ ॥

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुघरी)।

अर्थार्थी धनाद्यथीं । ज्ञानी चेति चतुर्विधा मा मजनते ॥ १६ ॥ किं सर्वेऽपि समा एते सुकृतिन इति साधारण्येन विशेषणादत आह—तेषामिति । तेषा मध्ये ज्ञानी विशिष्यते । यतो नित्ययुक्त । आर्तादयो हि कामिन कामपूर्तों न मद्भजने युक्ता भवन्ति, अयतु नित्ययुक्त एकभक्तिश्वेकमावेन मजन करोति । तथाहि आर्ता रोगिण सूर्यं मजन्ते, जिज्ञासव सरस्ततीं, अर्थार्थिन कुबेरादीनिति तेषा तत्तत्कामार्थित्वेनानेकमक्तित्व दृश्यते । तस्य नित्ययुक्तत्वे एकमक्तित्वे च हेतुः हि यत ज्ञानिनोऽहमत्यर्थे प्रिय. आत्मत्वादेव । आत्मा च प्रिय निरुपाधिन्यमानोचरत्वात् 'तद्तत्त्रेय. पुत्रात्य्रेयो विक्तात्त्रेयोऽन्यसात्सर्वसादान्तरो यदयमात्मा' इति श्रुतेश्च । सच ज्ञानी मम

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

सकामा व्याख्याता । निष्कामश्रतुर्थं इदानीमुच्यते ज्ञानी च, ज्ञान भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारस्तेन निख्युक्तो ज्ञानी तीर्णमायो निवृत्तसर्वकाम । चकारो यस कस्यापि निष्कामप्रेमभक्तस्य ज्ञानिन्यन्तर्मावार्थं । हे भरत्वभ्म, खमपि जिज्ञासुर्वा ज्ञानी वेति कतमोऽह भक्त इति माशिक्षण्ठा इसर्थं । तत्र निष्कामभक्तो ज्ञानी यथा सनकादिर्यथा नारदो यथा प्रहादो यथा पृथुर्यथा वा क्ष्युक्त । निष्काम ग्रुद्धप्रेमभक्तो यथा गोपिकादिर्यथा वाऽक्रूर्युधिष्ठिरादि । कसिश्चेष्ठपालादयस्तु भयोद्धेषाच सततभगविन्नन्तापरा अपि न भक्ता भगवदनुरक्तरभावात् । भगवदनुरिक्ष्यायास्तु भक्ते खरूप साधन मेदाख्याऽभक्तानामपि भगवद्भन्तिरसायनेऽस्मामि सविशेष प्रपश्चिता इतीहोपरम्यते ॥ १६ ॥ चतुर्विधानामपि सुकृतिले नियतेऽपि सुकृताधिक्येन निष्कान्तरसायनेऽस्मामि सविशेष प्रपश्चिता इतीहोपरम्यते ॥ १६ ॥ चतुर्विधानामपि सुकृतिले नियतेऽपि सुकृताधिक्येन निष्कान्तरसाय अमाधिक्यात् – चतुर्विधाना तेषा मध्ये ज्ञानी तत्त्वज्ञानवाधिकृत्तसर्वकामो विश्विष्यते सर्वतोऽतिरिच्यते । सर्वोत्कृष्ट मत्त्या अमाधिक्यात् – चतुर्विधाना तेषा मध्ये ज्ञानी तत्त्वज्ञानवाधिकृत्तसर्वकामो विश्विष्यते सर्वतोऽतिरिच्यते । सर्वोत्कृष्ट स्त्यर्थं । यतो निख्युक्तो भगवित प्रत्याभित्रेम सदा समाहितचेता विश्वेपकामावात् । अत्रप्वक्रमिक्तरिकसिन्मगवत्येन ज्ञानिनोऽह नुरिक्तर्यस्य स तथा, तस्यानुरिक्तविषयान्तराभावात् । हि यस्मात् प्रियो निक्षपित्रमास्यस्यर्थमल्यन्तमितश्चेन ज्ञानिनोऽह प्रस्थाभित्र परमात्मा सच तस्माद्सर्थं मम परमेश्वरस्य प्रिय । आत्मा प्रियोऽतिश्चेन भवतीति श्रुतिलोकयो प्रसिद्धमेवेल्यं प्रस्थाभित्र परमात्मा सच तस्माद्सर्थं मम परमेश्वरस्य प्रिय । आत्मा प्रियोऽतिश्चेन भवतीति श्रुतिलोकयो प्रसिद्धमेवेल्यं

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

ज्ञानिन श्रेष्ठ्यमाह । तेषा चतुर्णां मध्ये ज्ञानी विश्विष्यते आधिक्य प्राप्नोति । यतस्तत्त्ववित्त्वान्निख्युक्त कदापि मद्भजन न खजति । यत 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म', 'तत्त्वमित' इखादि श्रुखा निर्णीते प्रखगभिन्ने मिय भगवति वासुदेवे भक्तिर्वृत्तिसततिरूपा यस्य स । प्रमास्पदे वस्तुनि भक्तिर्भवति प्रमास्पदश्च श्रुखा लोकप्रसिद्धा चाला । हि यस्मादह ज्ञानिन आत्मलादल्थं अल्पन्त प्रिय । स च ज्ञानी

#### ६ श्रीधरीज्याख्या।

एतेषा मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इलाइ—तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्ट । तत्र हेतव —निलयुक्त । सदा मन्निष्ठ एकसिन्मच्येव भक्तिर्थस्य स । ज्ञानिनो देहाधिमानाभावेन चिक्तविक्षेपाभावान्त्रिलयुक्तत्वमेकान्तभक्तित्व च समवित नान्यस्य । अतदव हि तस्याहम लन्त त्रिय स च मम । तसादेतैनिलयुक्तत्वादिमिश्चतुभिंहेतुमि, स उक्तम इल्पर्थ ॥ १७॥ तिहं किमितरे त्रयस्त्वद्भक्ता, ससरन्ति

# उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम्॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

वासुदेवस्य प्रियाः। न, किं तर्हि—उदारा इति। उदारा उत्कृष्टाः सर्व एवैते त्रयोऽपि मम प्रिया एवेत्यर्थः। निह कश्चिन्मद्भक्तो मम वासुदेवस्याप्रियो भवति, ज्ञानी त्वत्यर्थ प्रियो भवतीति विशेषः।
तत्कस्मादित्याह। ज्ञानी त्वात्मैव नान्यो मत्त इति मे मम मतं निश्चयः। आस्थित आरोदु प्रवृत्तः स
ज्ञानी हि यसादह्रमेव भगवान्वासुदेवो नान्योऽस्मीत्येव युक्तात्मा समाहित चित्त सन्मामेव परं

२ आन द्गिरिज्याख्या।

ज्ञानी चेदल्यथंमीश्वरस्य प्रियो भवति वर्हि विशेषणसामध्यादितरेषामप्रियत्व प्राप्तमिति शङ्कते—न तर्होति । तेषा भगवन्त प्रति प्रियत्वमत्र विवक्षितमित्याह—नेति । अत्यर्थमिति विशेषणस्य तर्हि कि प्रयोजनमिति पृच्छति— किं तर्हीति । सर्वेषा भगवदमिमुखत्वादुत्कर्षेऽपि ज्ञानिनि वदतिरेकमङ्गीकृत्य विशेषणमित्याह—उदारा इति । किं तत्र प्रमाणमित्याशङ्क्षेश्वरज्ञानमित्याह—मे मतिमिति । ज्ञानी त्वारमैवेत्यत्र हेतुमाह—आस्थित इति । सर्वेशब्दस्य ज्ञानिव्यतिरिक्तविषयत्वमाह—त्रयोऽपीति । ज्ञानिव्यतिरिक्ताना भगवदमिमुखत्वेऽपि ज्ञानाभावापराधान्न भगवद्मीतिविषयतेत्याशङ्काह—नहीति । कसाहिं ज्ञानवित विशेषस्तत्राह—ज्ञानी तिविति । तमेव विशेष प्रभपूर्वक प्रकटयति—तत्कस्मादित्यादिना । सर्वमात्मान पश्यतोऽपि तस्य तव कथ यथोक्तो निश्चय स्यादिन्याकक्क्षास्थित इत्येतद्माकरोति—आरोह प्रमिति । आरोहे हेतु स्चयति—स ज्ञानीति । आरोह प्रवृत्तत्वमेव स्फुट-

प्रियो मक्ताना दुर्लभत्वादिति भाव ॥ १७ ॥ उदारा इति । सर्वेऽप्येते उदारा उत्कृष्टा एव । ज्ञानी तु ममात्मे-वेति मम मत निश्चितम् । हि यत स युक्तात्मा अहमेव मगवान्वासुदेव इत्यभेदेन मयि समाहितचित्तो मामे-वानुक्तमा श्रेष्ठा गतिमास्थितो नतु मक्तोऽन्यदारोग्यादिक कामयमानो मद्गक्तिं करोति । किंतर्हि मत्प्रास्यर्थमेव मा

ध मश्चस्वनीच्याच्या।

॥ १७॥ तत्किमार्तादयस्तव न प्रिया, न, अत्यर्थमिति विशेषणादिलाह—एते आर्तादय सकामा अपि मद्भक्ता सर्वे त्रयोऽप्युदारा एव उत्कृष्टा एव पूर्वजन्मार्जितानेकसुकृतराद्यात्वात् । अन्यथा हि मा न मजेयुरेव । आर्तस्य जिज्ञासोर्र्यार्थिनश्च मिद्विसुखस्य खुद्रदेवतामक्तस्यापि बहुलसुपलम्भात् । अतो मम प्रिया एव ते । निह ज्ञानवानज्ञो वा कश्चिदपि भक्तो ममाप्रियो भवति, किंतु यस्य याहशी मिय प्रीतिमापि तत्र ताहशी प्रीतिरिति खमाविद्धमेवैतत् । तत्र सकामाना त्रयाणा काम्यमान मिप प्रियमहमपि प्रिय । ज्ञानिनस्तु प्रियान्तरञ्जन्यस्याहमेव निरित्वायप्रीतिविषय । अत सोऽपि मम निरित्वायप्रीतिविषय इति विशेष । अन्यथा हि मम कृतज्ञता न स्यात् कृतन्नता च स्यात् । अतएवास्यर्थमिति विशेषणंसुपात्त प्राक् । तथा हि 'यदेव विद्याय करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवति' इस्त्र तरवर्थस्य विवक्षितलादिद्यादिव्यतिरेकेण कृतमिप कर्म वीर्यवद्भवस्येव, तथास्यर्थं ज्ञानी मक्तो मम प्रिय इत्युक्तेयौ 'ज्ञानव्यतिरेकेण भक्त सोऽपि प्रिय' इति पर्यवस्यस्थेव, अस्यर्थमिति विशेषणस्य विविद्यितलात् । उक्तहि 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तयेव मजाम्यहम्' इति । अतो मामात्मलेन ज्ञानव्याक्तानी आसीव न मत्तो भिन्न कि लहमेव स इति मम मत निश्चय । तुराब्द सकाममेददिक्षित्रतयापेक्षया निष्काम-

५ भाष्योक्षर्वदीषिका।

मम वासुदेवस्यात्मैवातो ममाखन्त त्रिय ॥१०॥ तर्हि किमार्ताद्यस्तवात्रिया ,न, आत्मलेनाखर्थमिति विशेषणादिखाह—उदारा इति । उदारा सर्व एते त्रयोऽप्यन्येभ्य आर्तादिभ्य । आर्खादिनिवृत्त्यर्थमितरदेवतादिभक्तेभ्य उत्कृष्टा मम त्रिया एवेल्यर्थ । निह किथिदातों वा जिज्ञासुर्वाऽर्थार्थीं वा मद्भको मम वासुदेवस्यात्रियो भवति । परतु 'येग्यथा मा प्रपद्यन्ते तास्वथैव भजाम्यहम्' इत्युक्तलात् यो यदर्थं मा भजति तमहमपि तत्फलदानेन भजामि । यस्तु निष्कामी प्रमातिशयेन मा भजति तमहमपि तथैव भजा भयतो ज्ञानी हाल्यर्थं त्रियो भवतीति विशेष । तत्कृत इति तत्राह । ज्ञानी तु ममात्मैव नान्यो यत इति मे मत निश्चय । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुते । तुशब्दस्तेभ्यो विशेषद्योतनार्थ । ज्ञानी लात्मैवेल्यत्र हेतुमाह—आस्थित इति । हि यस्पात्स ज्ञानी अहमेव भगवान्वासुदेवो नान्योऽहमस्रीलेवं युक्त समाहित आत्मा चित्त यस्य स मामेव पर ब्रह्मानुत्तमा गति निरितिशय

६ श्रीधरीव्याक्या।

निह नहीलाह-उदारा हित । सर्वेऽप्येत उदारा महान्त । मोक्षमाज एवेलार्थ । ज्ञानी पुनरात्मैवेति मे मत निश्चय । हि यस।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ते च चरवार । सर्वे चैते उदाराः । यतोऽन्ये कृपणबुद्धय । आर्तिनिवारणमर्थादि च तुस्यपाणिपादोदरशरीरसत्त्वेभ्योऽधिकतर वा आरमम्यूनेभ्यो मार्गयन्ते। ज्ञान्यपेक्षया तु म्यूनसत्त्वा । यतस्त्रेवा तावस्त्रिपि मेठोऽस्ति भगवत इदमहममिल्धिण्यामीति । भेदस्य रफुटप्रति

# बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्रुभः ॥ १९॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

ब्रह्म गन्तव्यमनुत्तमा गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थ ॥ १८ ॥ ज्ञानी पुनरिप स्तूयते—बहूनामिति । बहूनां जन्मना ज्ञानार्थसंस्काराश्रयाणामन्ते समाप्तौ ज्ञानवान्त्राप्तपरिपाकज्ञानो मा वासुदेव प्रत्यगान्त्रमान प्रत्यक्षत प्रपद्यते । कथ, वासुदेव सर्वमिति । य एव सर्वात्मान मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समोऽन्योऽस्त्यिको वा, अतः सुदुर्लभो मनुष्याणा सहस्रेष्वित्युक्तम् ॥ १९ ॥ आत्मैव सर्व

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

यति—मामेवेति ॥ १८ ॥ उत्तरश्लोकस्य गवार्थत्व परिहरति—ज्ञानीति । ज्ञानार्थसस्कारो वासना वत्तज्ञन्मति पुण्यकर्मां नुष्ठानजनिता बुद्धिग्रुद्धिस्तद्राश्रयाणां तद्भवामनन्ताना जन्मनामिति यावत् । ज्ञानवत्त्व प्राक्तरेष्वि जन्मसु समावितिमत्याशक्क्षाह—प्राप्तेति । ज्ञानवतो भगवत्प्रतिपत्ति प्रश्नद्वारा विवृणोति—कथिमिति । यथोक्तज्ञानस्य तद्भतश्च दुर्लभत्व सूचयति—य प्रविभित्ते । महत्सवींत्कृष्टमात्मशिवद्भत वैभवमस्येति महात्मा । महात्मत्वे फिलत-माह—अत इति । तत्र वाक्योपक्रमानुकृत्य कथयति—मनुष्याणामिति ॥ १९॥ किमिति वर्षि सर्वेषा प्रसम्भते भगवति यथोक्तज्ञान् नोदेतीस्याशक्क्य न मामिस्यत्रोक्त हृदि निधाय ज्ञानानुत्रये हेत्वन्तरमाह—आत्मैवेति । ३ नीवकण्डन्यास्या (चतुषरी)।

भजत इत्यर्थ ॥ १८ ॥ किच वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान् यो बहूना जन्मनामन्ते चरमजन्मिन मा प्रपद्यते ४ मधुसुदुनीव्यारया।

खमेदादिशं खिविशेषयोतनार्थं । हि यसात्स ज्ञानी युक्तात्मा सदा मिय समाहितिचित्त सन् मा भगवन्तमनन्तमानन्द्यनमान्तमानमेवाजुत्तमा सर्वोत्कृष्टा गितं गन्तव्य परम फलमास्थितोऽङ्गीकृतवान्, नतु मिद्धित्व किमिप फल स मन्यत इत्यर्थं ॥ १८॥ यसादेव तसात्—बहुना जन्मना किंचित्किंचित्पुण्योपचयहेत् नामन्ते चरमे जन्मिन सर्वेषुकृतविपाकरूपे वासुदेव सर्वभिति ज्ञानयान्त्रमा निरुपाधिप्रेमास्पद प्रपद्यते सर्वदा समस्तप्रेमविषयलेन मजते । सकलमिदमह च वासुदेव इति दृष्ट्या सर्वेपेम्णा मध्येव पर्यवसायितात् । अत स एव ज्ञानपूर्वकमद्भक्तिमान्महात्सालन्तशुद्धान्त करणलाज्ञीवन्मुक सर्वोत्कृष्टो न तत्समोऽ न्योऽस्ति, अधिकस्तु नास्त्येव, अत स पुव ज्ञानपूर्वकमद्भक्तिमान्महात्सालन्तशुद्धान्त करणलाज्ञीवन्मुक सर्वोत्कृष्टो न तत्समोऽ न्योऽस्ति, अधिकस्तु नास्त्येव, अत सुदुर्लभो मनुष्याणा सहस्रेषु दु खेनापि लब्धुमशक्य, अत स निरतिशयमत्प्रीतिविषय इति युक्तमेवेल्ययं ॥ १९॥ तदेवमातोदिभक्तत्रयापेक्षया ज्ञानिनो भक्तस्योत्कर्ष 'तेषा ज्ञानी निलयुक्त एक्सिक्तिविषय इत्यत्र प्रतिज्ञातो व्याख्यात । अधुना तु सकामले मेदद्शिले च समेऽपि देवतान्तरभक्तापेक्षयात्रीवीना त्रयाणा स्वभक्तानामुन्त्वर्ष उदारा सर्व एवत इत्यत्र प्रतिज्ञातो भगवता व्याख्यायते यावद्भ्ययसमाप्ति । समानेऽप्यायासे सकामले मेदद्शित्वे च मद्भक्ता भूमिकाक्रमेण सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्य फल लभनते । क्षुद्रदेवताभक्तासु क्षुद्रमेव पुन पुन ससरणहप फलम् । अत सर्वेऽप्याती जिज्ञासवोऽर्थार्थिनश्च मामेव प्रपन्ना सन्तोऽनायासेन सर्वोत्कृष्ट मोक्षाख्य फल लभनतासिलभिप्राय परमकारुण-

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

गन्तव्य गन्तु प्रवृत्त इल्थं ॥ १८ ॥ ज्ञानी अतिदुर्लम इति पुनरिप त स्तौति। बहूना जन्मना ज्ञानार्थं पुण्यसस्काराश्रयाणामन्ते सर्वपुण्यसस्कारपरिपाकरूपे चरमजन्मनि लब्धपरिपाकज्ञानो मा वासुदेव प्रत्यगात्मान प्रपचते। कथ प्रपचत इल्यत आह। वासुदेव सर्वमिति । यदिद सर्वं चराचरात्मक आन्त्या भाति तत्सर्वं कमिप वासुदेवातिरिक्त न भवति 'वाचारम्भण विकारो नामधेय मृति-केलेव सल्य', 'तदनन्यलमारम्भणचन्दादिभ्य 'इल्यादिश्वतिस्त्रेभ्य सर्वाधिष्ठान मा ज्ञाला मामेव परमात्मान निरितशयनिष्ठपाधि प्रेमविषयत्वेन भजति स महात्मा न तत्समोऽभ्यधिको वान्योऽस्तील्यं । अत सुदुर्लभ अतिशयेन दुर्लभ । तदुक्त 'मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिचति विद्ये। यततामि विद्याना कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत 'इति ॥ १९ ॥ 'चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽ-र्जुन' इति चतुर्धात्व सुकृतिनामुक्ला तेषा मध्ये ज्ञानिन उत्कर्षं निरूप्येतरेषामिप तेषा स्वभक्ताना परपरया मोक्षभाक्लादुदारा सर्व एवेते इत्युक्तम्। तत्र वासुदेव सर्वमिति आत्मैव सर्वमित्येव साक्षात्परपरया वाऽप्रतिपत्ती कारणमाह। यथाकथन्वदिप स्वामिमुसान

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

स बानी युक्तात्मा मदेकचित्त सन् न निवत उत्तमा यस्यास्तामनुक्तमा सर्वोत्तमा गतिं मामेवास्थित आश्रितवान् । मद्यतिरिक्तमन्यरफल न मन्यत इत्यथं ॥ १८ ॥ यवभूतो मद्भक्तोऽतिदुल्म इत्याह—बहुनामिति । बहूना जन्मना किचित्किचित्पुण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि ज्ञानवान्सन्सविमद चराचर वासुदेव प्रवेति सर्वात्मदृष्ट्या मा प्रपद्यते भजति अत स महात्माऽपरिच्छिन्नदृष्टि. सुदु-र्लभ ॥ १९ ॥ तदेव कामिनोऽपि सन्त कामप्राप्तये परमेश्वर मामेव भजन्ति ते कामान्प्राप्य शनैसुच्यन्त इत्युक्तम् । ये त्वत्यन्त

७ अभिनवगुप्ताचार्यज्याख्या । भासत्वात् । ज्ञानी तु मामेवाभेदतयावलम्बत इति ततोऽहमभिन्न एव । तस्य चाहमेव प्रियो नतु फलम् । अतएव स बासुदेव कामैस्तैस्तैहितज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१ ॥

३ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

वासुदेव इत्येवमप्रतिपत्तौ कारणमुच्यते—कामैरिति । कामैस्तैस्तै, पुत्रपशुस्तर्गादिविषयैर्हतज्ञाना अपहृतविवेकविज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः प्राप्नुवन्ति वासुदेवादात्मनोऽन्या देवतास्तं तं नियम देव ताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमस्तं तमास्थायाश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मान्तरार्जितसंस्कारिव शेषेण नियता नियमिताः स्वयात्मीयया ॥ २०॥ तेषां च कामिना—यो यः कामी या या देवतातनुं

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

कामैनानाविधेरपहतविवेकविज्ञानस्य देवतान्तरिनष्टस्वमेव प्रस्परभूतपरदेवताप्रतिपस्यभावे कारणिससाह—कामैरिति । देवतान्तरिनष्टस्वे हेतुमाह—तं तिमिति । प्रसिद्धो नियमो जपोपवासप्रदक्षिणानमस्कारादि । नियमविशे
वाश्रयणे कारणमाह—प्रकृत्येति ॥ २० ॥ तत्तदेवताप्रसादास्कामिनामि सर्वेश्वरे सर्वात्मके वासुदेवे क्रमेण भक्ति
भविष्यतीस्याशङ्काह—तेषा चेति । स्वभावतो जन्मान्तरीयस्कारवशादिस्तर्थ । भगवदिहितया स्थिरया श्रद्धया
सस्काराचीनया देवताविशेषमाराध्यतोऽपि भगवदनुप्रहादेव फलप्रासिरिसाह—यो यो या यामिति ॥ २१ ॥
३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

सम्यग्दर्शनेनापरोक्षीकरोति स महात्मा ब्रह्मभूत सुदुर्छभ इति योजना ॥ १९ ॥ अन्ये तु तैस्तै कामै पुत्रपश्चा-दिविषयैर्ह्दतज्ञाना हृत दूरीकृत ज्ञान विवेको येषा ते । अन्यदेवताः अहमेतस्या आराधनेनेट फल्पनवाप्तवानीति भेदबुद्ध्या प्रपद्यन्ते इन्द्रादीन् त त नियम चतुर्दश्युपवासादिकमास्थाय खया प्रकृत्या वश्यमाणविधया दैव्या आसुर्या वा नियता निगृहीताः ॥ २० ॥ किंच यो यो भक्त सालिको राजसस्तामसो वा या या तनु ताहशीमेव देवा-

४ मधुसूदनीम्याख्या।
कस्य भगवत । तत्र परमपुरुषार्थफलमिप भगवद्भजनमुपेश्य ख्रुद्रफले ख्रुद्रदेवताभजने पूर्ववासनाविशेष एवासाधारणो हेतुरिखाह—मोहनस्तम्भनाकषणवशीकरणमारणोचाटनादिविषयैर्भगवत्तेवया लब्धुमशक्यत्वेनाभिमतेस्तैस्ते ख्रुद्रै कामैरिभलाषैर्हृतमपहृत भगवतो वासुदेवाद्विसुखीकृत्य तत्तत्फलदानुलाभिमतक्षुद्रदेवताभिमुख्य नीत ज्ञानमन्त करण येषा तेऽन्यदेवता
भगवतो वासुदेवादन्या ख्रुद्रदेवतास्त त नियम जपोपवासप्रदक्षिणानमस्कारादिष्ठ्य तत्तहेवताराधने प्रसिद्ध नियममास्थायाश्रिख
प्रपद्यन्ते भजन्ते तत्तत्ख्रुद्रफलप्राप्तीच्छ्या क्षुद्रदेवतामध्येऽपि केचित्काचिदेव भजन्ते खया प्रकृत्या नियता असाधारणया
पूर्वाभ्यावासनया वशीकृता सन्त ॥२०॥ तत्तदेवताप्रसादात्तेषामिप सर्वेश्वरे भगवति वासुदेवे भक्तिर्भविष्यतीति न शङ्कतीयस् । यत —तेषा मध्ये यो य कामी या या तन्न देवताम्रति श्रद्धया जन्मान्तरवासनावलप्राद्धर्भतया भक्त्या सम्य सन्न सन्न

५ माध्योत्कर्षदीिषका ।
नामुदारतासूचनाय । कामैस्तैस्तै पुत्रपञ्चस्वर्गदिविषयैरिति भाष्ये । आदिपदात्कीर्तिशत्रुजयमोहनस्तम्भनापकर्षणवशीकरणमारणो
चाटनादयो गृह्यन्ते । तैस्तै कामै हतमपहत विवेकज्ञान येषा ते हत भगवतो वासुदेवाद्विमुखीकृत्य तत्तत्फलदातृत्वामिमतक्षुद्र-देवतामिमुख्य नीत ज्ञानमन्त करण येषामिति वा । अस्मिन्पक्षे उक्तार्थस्यान्यदेवता प्रपद्यन्त इत्यनेन लामात् । हत्ज्ञाना इत्यस्य वैयर्थ्यमन्यदेवताप्रतिपत्तौ विवेकग्रून्यत्यस्य हेतोरलाभश्च बोध्य । अन्यदेवता वासुदेवान्मत्त प्रत्यगिभन्नादन्या देवता अन्यदेवता इति तेषा प्रतीतेरनुवाद । त त नियम जपोपवासादिष्य तत्तदेवताराधने प्रसिद्धमास्थाय आश्रित्य इन्द्रादीन्त्रपयन्ते । तत्तिष्वयम-विशेषाश्रयणे हेतुमाह । प्रकृता स्था स्कीयया प्रकृति स्थान सच जन्मान्तरार्जितानेकदुष्कृतजन्य सस्कारस्तया नियता नियमिता ॥ २० ॥ नत्र तत्तत्कामैईतज्ञानानामिप तेषा तत्तदेवतानुप्रहात्क्रमेण विवेक लब्धे त्ययि वासुदेवे भक्तिभविष्यतीति चेत्तत्रह—य इति । य कामी या या देवतातनु श्रद्धया सयुक्तो भक्त सव्वर्वितु पूजयितुमिच्छति तस्य तस्य कामिन-श्रद्धा

६ श्रीषरीक्याक्या।
राजसास्तामसाश्च कामाभिभृता श्रुद्धदेवता. सेवन्ते ते ससरन्तीत्याह—कामेरिति चतुर्भिः। ये तु तैस्ते पुत्रकीतिञ्ञञ्जनयादिविषयै कामैरपहृतविवेका सन्त अन्या श्रुद्धा भृतभैतयक्षादिदेवता मजन्ति। किं कृत्वा तत्त्वेदवताराधने यो यो नियम उपवासादिञ्क्षणस्त त नियम स्वीकृत्य तत्राधि स्वकीयया प्रकृत्या पूर्वाभ्यासवासनया नियता सन्तो देवताविशेष मजन्ति॥२०॥ यो यो यो यो योमिति।

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । एव सर्वेभित्येव रहप्रतिपत्तिपवित्रीकृतहृत्यः ॥ २६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ कामैस्तैसीरिलादिना मयीलन्तम् । ये पुन स्वेन स्वेनो

१ मधुसूदन .

# स तया अद्ध्या युक्तस्तस्या राधनमीहते । लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्रद्धया संगुक्तो भक्तश्च सन्निवंतु पूजियतिमिच्छिति तस्य तस्य कामिनोऽचला स्थिरां श्रद्धां तामेव विद्धामि स्थिरीकरोमि ययैव पूर्व प्रवृत्त स्वभावतो यो या देवतातन्तु श्रद्धयार्चितुमिच्छ-तीति ॥२१॥ स तयेति। स तया मद्घिहितया श्रद्धया युक्त संस्तया देवतातन्वा राधनमाराधनमीहते चेष्टते लभते च ततस्तस्या आराधिताया देवतातन्वा कामानीष्मितानमयैव परमेश्वरेण सर्ववेत कर्म-फलविभागञ्चतया विहितान्निर्मितास्तान्, हि यसात्ते भगवता विहिताः कामास्तस्मात्तानवश्य लभत इत्यर्थः। हितानिति पदच्छेदे हितत्व वामानामुणचिरतं कल्प्यम्, नहि कामा हिताः कस्यचित्॥२२॥

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

है हते निर्वर्तयतीयर्थ । आराधितदेवताप्रसादात्फलप्राप्ती किमीश्वरेणेत्याशङ्का तस्य सर्वज्ञस्य कमेफलविभागाभिज्ञस्य सत्तदेवताधिष्ठातृत्वात्तस्यैव फलदातृत्विमित्याह—सर्वे क्षेनेति । 'एको बहूना यो विद्धाति कामान्' इत्यादिश्वति-माश्रित्य हि तानिति पदह्रय व्याच्छे—यस्मादिति । हितानित्येक पदमिति पक्ष प्रत्याह—हितानिति । मुख्यत्व-सभवे किमित्यौपचारिकत्विमित्याशङ्काह—नहीति ॥ २२ ॥ प्रेक्षापूर्वकारिण कामाना हितत्वाभावे हेतुमाह—
३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

दिरूपा यक्षरक्षोरूपा भूतप्रेतरूपा वा मूर्ति श्रद्धया तादृश्येवार्चितुमिन्छति तस्य तस्य मक्तस्य तामेव श्रद्धा सात्त्रिकीं राजसी तामसी वाह सर्वेश्वरोऽचळा विद्धामि॥ २१॥ ततश्च स तया श्रद्धया युक्त सन् तस्या मूर्तेराराधन ससाधन वशीकरणमीहते इन्छति। ततश्च कामान्विषयाँ छमते। मयैव विहिताना ज्ञापितान्। हितानी पिसतान्।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

विंतु अर्चियितुमिच्छति प्रवर्तते । चौरादिकस्यार्चयतेर्णिजभावपक्षे रूपमिदम् । तस्य तस्य कामिनस्तामेव देवतातनु प्रति श्रद्धा पूर्ववासनावशात्प्राप्ता भक्तिमचला स्थिरा विद्धामि करोम्यहमन्तर्यामी नतु मिह्नष्या श्रद्धा तस्य तस्य करोमील्यं । तामेव श्रद्धामिति व्याख्याने यच्छन्दानन्वय स्पष्टस्तस्मात्प्रतिशन्दमच्याहल्य व्याख्यातम् ॥ २१ ॥ स कामी तया मिह्निहितया स्थिरया श्रद्धया युक्तस्तस्या देवतातन्वा राधन पूजनमीहते निर्वर्तयति । उपसर्गरिहितोऽपि राधयित पूजार्थ । सोपसर्गत्वे स्थाकार श्रूयेत । लमते च ततस्त्रस्या देवतातन्वा सकाशात्कामानीप्सितास्तान्पूर्वसकित्पतान् । हि प्रसिद्धम् । मयैव सर्वेश्वेन सर्वकर्मफलदायिना तत्तहेवतान्तर्यामिणा विहितास्तत्तत्फलविपाकसमये निर्मितान्, हितान्यन प्रियानिलैकपय वा । अहि-तस्त्रिपि हिततया प्रतीयमानानिलर्थं ॥ २२ ॥ यद्यपि सर्वा अपि देवता सर्वात्मनो ममैव तनवस्तदाराधनमपि वस्तुतो

#### ५ माध्योत्कर्वदीयिका।

यया भक्त सम्निविद्यमिच्छिति तामेवाचला स्थिरा विद्धामि करोमि। या या तनुमिति यच्छव्दान्वयस्तु यो या देवतातनुमिविद्यमिच्छितीला स्था हिल्मेन दिश्ति । ऐतेन या देवतातनु प्रति श्रद्धा विद्धामि तामेव श्रद्धामिति व्याख्याने यच्छव्दान्वय स्पष्टस्तसात्प्रतिशब्दमध्याह्स्य व्याख्यातमिति प्रत्युक्तम् । तामेव श्रद्धामिति माध्यक्रद्धाख्याने प्रतिशब्दाध्याना याख्याना याख्याना याख्याना याख्याना याच्छव्दान्वयस्य स्पष्टस्तेनेववद्तामज्ञताया अतिस्फुटलात् ॥२ ।॥ यो या देवतातनु अचितुमिच्छिति स तया मिदिहितयाऽनल्या श्रद्धया युक्त तस्या देवतातन्वा राधन आराधनमर्चनमीहते चेष्टते करोति । ततस्तस्या आराधिताया देवतातन्वा सकाशादवद्य कामानीप्सितान् लभते च । हि यस्मान्मया कर्मफलविभागक्नेन भगवता विहिता निर्मिता । अतस्तान् हि स्फुटमेतदिति तु तन्तद्देवतास्वात्छ्यप्रतिपादकशास्त्रे लोके चास्मास्फुटलादाचार्येन व्याख्यातम् । हितानिति पदच्छेदे तु बस्तुतोऽहि-

#### ६ भीषरीव्याख्या ।

तेषा मध्ये यो यो भक्त या या तनु देवतारूपा मदीयामेव मूर्ति श्रद्धयाचितुमिच्छति प्रवर्तते तस्य तस्य भक्तस्य तस्यम्पृतिविषयां तामेव श्रद्धामचळा दूढामहमन्तर्यामी विद्धामि करोमि ॥ २१ ॥ ततश्य—स तयिति । स भक्तस्या दृढया श्रद्धया तस्यास्त्रनोरारा-धनमीहते करोति । ततश्च ये सकल्पिता कामास्तान्कामान् ततो देवताविशेषाञ्चभते किंतु मयैव तत्तदेवतान्तर्यामिणा विहितान्निर्मितान् हि स्फुटमेव तत्तदेवतानामाण मदधीनत्वान्मममूर्तित्वाचेत्यर्थ ॥ २२ ॥ तदेव यद्याप सर्वा सीप देवता ममैव मूर्तय अतस्तदाराधन-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

चमादिकामनास्वभावेन विवित्रेण परिश्विवमनसस्ते कामनापहृतचेततस्तस्तस्तुचितामेव ममैवावान्तरतत्तु देवताविशेषसुपासंते । अतौ

१ मधुसूदनः, १ श्रीधरः,

### अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवखल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मङ्गक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यस्माद्नतवत्साधनव्यापारा अविवेकिनः कामिनश्च नेऽत -अन्तवद्विनाशि तु फलं तेषा तद्भवत्यस्पमे-धसामस्पप्रज्ञाना। देवान्देवयजो यान्ति देवान्यजन्तीति देवयजस्ते देवान्यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। एव समानेऽप्यायासे मामेव न प्रपद्यन्तेऽनन्तफलायाहो खलु कष्ट वर्तन्त इत्यनुकोश दर्शयति

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

यसादिति । किच ये कामिनस्ते न निवेकिनस्ततश्चाविवेकपूर्वकरवात्कामाना कुतो हितत्वाशक्केत्याह—अविवेकिन इति । कामानामनन्तफलत्वेन हितत्वमाशक्काह—अत इति । तेषामविवेकपूर्वकरवमत शब्दार्थ । तुशब्दोऽवधा-रणार्थ । कामफलस्य विनाशित्ये किमिति कामनिष्ठत्व जन्त्नामित्याशक्का प्रज्ञामान्चादित्याह—अल्पेति । कि तिई साधनमनन्तफलायेत्याशक्का भगवद्गक्तिरित्याह—मद्भक्ता इति । अक्षरार्थमुक्ता श्लोकस्य तात्पर्यार्थमाह— एविमिति । देवताप्राप्ती चेति शेष । मामवेत्यादी देवताविशेष प्रपद्यन्तेऽन्तवत्फलायेति वक्तव्यम् । उक्तवैपरीत्ये कारणमिववेकातिरिक्त नास्तीत्यभिष्रेत्याह—अहो खित्वति ॥ २३ ॥ भगवद्गजनस्योत्तमफल्यत्वेऽपि प्राणिना प्रायेण

#### ३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।

एतेन सर्वासा देवताना खाज्ञावशवर्तित्व दर्शितम्॥ २२॥ अल्पमेधसा 'अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्य-नमनुतेऽन्यद्विजानाति तदल्पम्' इति श्रुते द्वैतमल्प तत्रैव मेधा येषा ते। बाह्यार्थामिलािषणािमत्यर्थ । तेषा तत्फल-मन्तवत् सर्वेस बाह्यार्थसान्तवन्तादेव । तुशब्दोऽमेदेनेश्वरमक्तम्यो विमेदार्थ । यतो देवयजो देवान्यजन्ते इति देव-यजस्ते देवानन्तयुक्तानेव यान्ति । एव यक्षरक्षोभक्ता यक्षादीनेव यान्ति । भूतप्रेतमक्ताश्च भूतादीनेवेत्यपि द्रष्टव्यम् । मक्कक्तास्तु मामेवानन्त यान्ति । अतस्तेऽनन्तफल्यमाज इत्यर्थ ॥ २३॥ एव तर्हि कुतस्त्वामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्त

#### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या।

मदाराधनमेष, सर्वत्रापि च फलदातान्तर्याम्यहमेव, तथापि साक्षान्मद्भक्ताना च तेषा च वस्तुविवेकाविवेककृत फलवैषम्य भवतीखाह—अल्पमेधसा मन्दप्रज्ञत्वेन वस्तुविवेकासमर्थाना तेषा तत्तद्देवताभक्ताना तन्मया विहितमपि तत्तद्देवता-राधनजं फल अन्तवदेव विनार्येव नतु मद्भक्ताना विवेकिनामिवानन्त फल तेषामित्यर्थ । कुत एव, यतो देवानिन्द्रा-दीनन्तवत एव देवजयो मदन्यदेवताराधनपरा यान्ति प्राप्नुवन्ति । मद्भक्तास्तु त्रय सकामा प्रथम मत्प्रसादादमीधा-नकामान्प्राप्नुविन्ति । अपिशब्दप्रयोगाक्ततो महुपासनापरिपाकान्मामनन्तमानन्दधनमीश्वरमपि यान्ति प्राप्नुवन्ति । अत समानेऽपि सकामत्वे मद्भक्तानामन्यदेवताभक्ताना च महदन्तर, तस्मात्साधूक्तमुदारा सर्व एवैत इति ॥ २३ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

ताना कामाना हितलमौपनारिक कल्पनीयम् ॥ २२॥ समानेऽप्यायासेऽन्तवत्फलसाधने तत्तद्देवताराधने प्रवर्तन्ते नतु मामेव भग वन्त सर्वात्मानं तत्तत्कमंफलप्रद वासुदेवमनन्तफलाय प्रतिपद्यन्त इत्यहो तेषामल्पवृद्धितेत्वनुक्रोश दर्शयश्वाह—अन्तद्यदिति । वेषा तत्तद्देवताराधनपराणामल्पमेषसा 'अथ यत्रान्यत्पर्यत्यस्यच्छ्रणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्' इति श्रुतेरत्पे हैते मेधा बुद्धिर्येषा ते मेवबुद्धय इत्यर्थ । अल्पेऽन्तवत्फले बुद्धिर्येषामिति वा, अल्पे परिच्छिके देवतान्तरे बुद्धिर्येषामिति वा, अनल्पानन्तफलाय वासुदेव एव भजनीयो नतु अन्तवत्फलाय देवतान्तरमिति विवेक्तमक्षमलात्स्वल्पा बुद्धिर्येषामिति वा, फलमन्तवद्विनाशि तु एव भवति तन्मया वत्तमपि । तदेवाह । यतो देवयज इन्द्राद्यर्चा देवानन्तवतो यान्ति गच्छन्ति । मद्भक्तास्लार्तादयक्षयोऽपि तत्तदीप्सित लब्खा कमेण मा वासुदेव सन्विदानन्दधनमनन्त परमात्मान मोक्षाभिषेयमपि यान्ति गच्छन्ति ॥ २३॥ तर्हि सर्वेऽपि देवतान्तरभजन

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

मिष वस्तुतो मदाराधनमेव तत्तत्फळदातापि चाहमेव तथापि साक्षान्मद्भक्ताना च तेवा फळवेषम्य मवतीत्साह—अन्तवस्विति । अव्यमेषसा परिच्छित्रदृष्टीना मया दत्तमपि तत्फळमन्तवद्विनाशि भवति । तदेवाहः । देवान्यजन्तीति देवयज ते देवानन्तवतो यान्ति । मद्भक्तास्तु मामनाचन्त त परमानन्द प्राप्तुवन्ति ॥ २३ ॥ ननु च समाने प्रयासे महति च फळविश्वेषे सति सर्वेऽपि किमिति देवान्तर

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

मत्त एव कामफछमुपाददते किंतु तस्त्रान्तोऽस्ति । निजयैव वासनया परिमित्तीकृतत्वात् । अत्तएवेन्द्रादिभावनातात्पर्येण यागादि कुर्व-न्तस्त्रथाविधमेव फलमुपाददते । मत्प्रासिपरास्तु मामेव ॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ नतु सर्वगते भगवस्य किमिति देवतान्तरोपास-

### अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुक्तमम् ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाद्यः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मृढोऽय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

१ भीमच्छ करमाध्यम्।

भगवान् ॥ २३ ॥ किंनिसित्तं मामेव न प्रपद्यन्त इन्युच्यते—अव्यक्तसिति । अव्यक्तमप्रकाशं व्यक्तिमा-पन्न प्रकाशं गतिसदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धमीश्वरमि सन्तमबुद्धयोऽविवेक्तिनः पर भाव परमा-रमसक्तप्रमजानन्तोऽविवेकिनो ममाव्यय व्ययरिहतमनुत्तम निरितशय मदीय भावमजानन्तो मन्यन्त इत्यर्थः ॥ २४ ॥ तदीयमज्ञानं किनिसित्तसित्युच्यते—नाहसिति । नाह प्रकाश सर्वस्य लोकस्य केषां-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तिश्वष्टवाभावे प्रश्नपूर्वक निमित्त निवेदयति—िकिनिमित्ति सित्यादिना । अप्रकाश शरीरप्रहणाः पूर्वमिति शेप । इदानीं छीलाविप्रहपरिग्रहावस्थायामित्यर्थ । प्रकाशस्य तिर्हं कादाधित्कत्व भगवति प्राप्त, नेत्याह —िनत्येति । कथ तिर्हं भगवन्तमागन्तुकप्रकाश मन्यन्ते तन्नाबुद्धय इत्युत्तरम् । तिर्ह्ववणोति—परिमिति । परमनुत्तममिति विशेष-णद्वय सोपाधिकनिरुपाधिकभावार्थम् ॥ २४ ॥ अविवेकरूपमज्ञान भगविष्ठिष्ठप्रतिवन्धकमुक्त तिसन्निपि निमित्त प्रश्नपूर्वकमनाद्यज्ञानमुपन्यस्यति—तदीयमञ्चानमित्यादिना । त्रिमिर्गुणमयैरित्यनौपाधिकरूपस्याप्रतिपत्तौ कारण३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

इत्याशङ्काज्ञानादित्याह—अव्यक्तिमित । अव्यक्त सर्वोपाघिश्च्यत्वेनास्पष्टमिप वासुदेवशरीरेण व्यक्तिमापन्नमस-दादिवच्छरीरामिमानिन मामबुद्धयो मन्यन्ते । यतो मम पर माव परत्वसुत्कृष्टत्वमजानन्त । उत्कृष्टत्वमेव विश्विनिष्ट । अव्ययं न व्येतीत्यव्ययमिनाशिनम् । अनुत्तम यसादन्यदुत्कृष्ट च नास्ति । निरतिशयमखण्डैश्वर्यस्पमित्यर्थः ॥ २४॥ कृतस्त्वद्विषयमज्ञान छोकस्रेत्यत आह—नाहमिति । हे योग योगिन् । अर्शआद्यन्यत्यान्तोऽय योगशब्द ।

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

एव भगवद्भजनस्य सर्वोत्तमफललेऽपि कथ प्रायेण प्राणिनो भगविद्वमुखा इत्यत्र हेतुमाह भगवान् अव्यक्त देवप्रहणात्प्राक् कार्याक्षमलेन स्थितिमिदानी वसुदेवग्रहे व्यक्ति भौतिकदेहावच्छेदेन कार्यक्षमता प्राप्त किंचिजीवमेव मन्यन्ते मामीश्वरमप्यदु-द्वयो विवेकश्च्या । अव्यक्त सर्वकारणमपि मा व्यक्ति कार्यक्ष्पता मत्स्यकूर्माद्यनेकावताररूपेण प्राप्तमिति वा । कथ ते जीवास्त्वा न विचिन्तनित । तत्राबुद्धय इत्युक्त हेतु विवृणोति—पर सर्वकारणरूपमव्यय नित्य मम भाव खरूप सोपाधिकमजानन्तस्त्रथा निरुपाधिकमप्यनुत्तम सर्वोत्कृष्टमनतिशयाद्वितीयपरमानन्दघनमनन्त मम खरूपमजानन्तो जीवानुकारिकार्यदर्शनाजीवमेव कचिन्मा मन्यन्ते, ततो मामीश्वरलेनाभिमत विहाय प्रसिद्ध देवतान्तरमेव भजन्ते । तत्थान्तवदेव फल प्रामुवन्तीलर्थ । अग्रे च वक्ष्यते 'अवजानन्ति मा मृद्धा मानुषीं तनुमाश्रितम्' इति ॥ २४ ॥ ननु जन्मकालेऽपि सर्वयोगिष्येय श्रीवेकुण्ठस्थन्त्रभव क्ष्पमाविर्मावितवित सप्रति च श्रीवत्सकौस्तुभवनमालाकिरीटकुण्डलादिदिव्योपकरणशालिनि कम्बुकमलकौमोदकी-

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका।

विहाय लामेव कुतो न प्रतिपद्यन्त इलाशङ्क्षा मदमितपत्तौ मत्परमेश्वरभावाज्ञानमेव निमित्तमिलाह । अव्यक्तमप्रकाश ठीळावि प्रह्मप्रहणात्पूर्व इदानीं तद्भहणावस्थाया व्यक्तिमापन्न प्रकाशमागत मा मन्यन्ते अबुद्धयो विवेकहीना । अबुद्धय इलेतहुक्त विवृणोति । ममाव्यय व्ययरिहतमनुत्तम निरितशय पर भाव परमात्मलरूप सोपाधिनिरुपाध्यात्मकमजानन्तोऽविवेकिनो निलितद्यमिश्वरमिष् सन्त मा पूर्वमसन्तमधुनैवोतपन्न मन्यन्ते इल्पर्थ ॥ २४॥ खाज्ञाने निमित्तमाह—नेति । अह परमेश्वर सर्वस्य छोकस्य परमे-

#### ६ श्रीधरीन्याक्या।

हित्वा त्वामेव न मजन्ति तत्राह—अध्यक्तिमिति । अन्यक्त प्रपञ्चातीत मा न्यक्ति मनुष्यमत्स्यकुर्मादिभाव प्राप्तमत्पबुद्धयो मन्यन्ते । नत्र हेतु । मम पर भाव स्वरूपमजानन्त । कथभूतम् । अन्यय नित्यम् । न विद्यत उत्तमो यसात्त भाव। अतो जगद्रक्षार्थं ठी छथाविष्कृतनानाविद्युद्धोजितसत्त्वमूर्तिं मां परमेश्वर स्वकर्मनिर्मितमौतिकदेह देवतान्तरसम पदयन्तो मन्दमतयो मा नातीवाद्रियन्ते प्रत्युत क्षिप्रफळ ऐवतान्तरमेव अजन्ति ते चोक्तप्रकारेणान्तवत्फळ प्राप्तुवन्तीत्यर्थं ॥ २४॥ तेषा स्वाज्ञाने हेतुमाह—नाहिमिति । सवस्य छोकस्य

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

काना मित फलम् । उच्यते—अन्यक्तमिति । ते सस्वस्यबुद्धित्वान्मत्स्वरूप पारमार्थिकमविद्यमानव्यक्तिक न प्रसमिजानते अपितु निज कामनासमुचिताकारविद्धिष्टज्ञानस्वभावा व्यक्तिनेवापन्न विदन्ति नान्यत्रा । अतयत न नाझ्याकारे वा कक्षिद्वह किंतु सिद्धान्तोऽयमत्र स्थ कामनापरिहारेण यस्तिचिहेवतारूपमालम्बते तस्य तच्छुद्भमुक्तमावेन प्यवस्यति विपर्ययान्तु विपर्यय इति ॥ २४ ॥ नाहमिति । स० गी० ४७

# वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

चिदेव मङ्गकानां प्रकाशोऽहमित्यभिप्रायः। योगमायासमावृतः योगो गुणानां युक्तिर्घटनं सैव माया योगमाया तया योगमायया समावृतः सञ्छन्न इत्यर्थः। अतएव मूढो लोकोऽयं नाभिजानाति मामज-मत्ययम् ॥ २५ ॥ यया योगमायया समावृतं मां लोको नाभिजानाति नासौ योगमाया मदीया सती

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

मुक्तमत्र तु सोपाधिकसापीति विशेष गृहीत्वा व्याच्छे—नाहमिति। तर्हि भगवद्गक्तिरतुपयुक्तेत्वाशङ्काह—केषाचिदिति। सर्वस्य लोकस्य न प्रकाशोऽहमित्यत्र हेतुमाह—योगेति। अनाद्यनिर्वाच्याज्ञानाच्छत्रत्वादेव मिद्दिषये लोकस्य मौद्य तत्रश्च मदीयस्वरूपविवेकाभावान्मन्निष्ठत्वराहित्यमित्याह—अतएवेति॥२५॥ मायया भगवानावृतश्चेत्त-सापि लोकस्यव ज्ञानप्रतिबन्ध स्वादित्याशङ्काह—ययेति। नहीय माया मायाविनो विज्ञान प्रतिबङ्गाति माया३ नीलकण्डन्याक्या (चतुषरी)।

अह तत्पदार्थ सर्वस्य योगिनस्त्वपदार्थमात्राभिज्ञ्स न प्रकाशोऽसि । तत्र हेतुः मायासमावृत इति । माष्ये तु योगो युक्तिर्गुणाना घटन सैव योगमाया चित्तसमाधिर्वा योगो भगवतस्तत्कृता मायेति । भगवत्सकल्पवशवर्तिनी माये-त्यर्थ । उत्तरार्धः स्पष्टार्थः ॥ २५ ॥ ननु त्वद्भिन्न लोक त्वन्माया मोहयि चेत्वा कुतो न मोह्यतीत्यत आह—वेदाहमिति । सत्यम् । सत्यपि लोकस्य मम चाभेदे औपाधिकभेदस्य सत्त्वादुपाधिधर्माभिमानित्वाछोको मूढः, तद-

#### ४ मधुसद्नीन्याख्या ।

चक्रवरधारिचतुर्भुजे श्रीमद्वैनतेयवाहने निखिलसुरलेकसपादितराजराजेश्वराभिषेकादिमहावैभवे सर्वसुरासुरजेतरि विविधदिव्यलीलविलासशीले सर्वावतारिशरोमणौ साक्षाद्वैकुण्ठनायके निखिललोकतु खनिस्ताराय सुवमवतीणे विरिधिप्रपञ्चासभविनिरितशयसौन्दर्यसारसर्वस्वमूर्तौ बाललीलाविमोहितविधातिर तरणिकरणोक्चलदिव्यपीताम्बरे निरुपमश्यामसुन्दरे करवीकृतपारिजातार्थपराजित्पुरन्दरे बाणयुद्धविजितश्वशाङ्कशेखरे समस्तसुरासुरविजयिनरकप्रसृतिमहादैतेयप्रकरप्रणणपर्यन्तसर्वखहारिणि
श्रीदामादिपरमरद्भमहावैभवकारिणि षोडशसहस्रदिव्यरूपधारिण्यपरिमेयगुणगरिमणि महामहिमनि नारदमार्कण्डेयादिमहासुनिगणस्तुते लिख कथमविवेकिनोऽपि मनुष्यबुद्धिजांवबुद्धिवेंत्यर्जुनाशङ्कामपनिनीषुराह भगवान्—अह सर्वस्य लोकस्य न प्रकाश
स्वेन रूपेण प्रकटो न भवामि, किन्नु केषाचिन्मद्भक्तानामेव प्रकटो भवामीस्थिभिप्राय । कथ सर्वस्य लोकस्य न प्रकट इस्त्र
हेतुमाह—योगमायासमावृत योगो मम सकल्पस्तद्वशवित्तीनी माया योगमाया तयाऽयमभक्तो जनो मा स्वरूपेण न जानास्तिति
सकल्पानुविधायिन्या मायया सम्यगावृत । सस्यि ज्ञानकारणे ज्ञानविषयलायोग्य कृत । अतो यदुक्त पर भावमजानन्त इति
तत्र मम सकल्प एव कारणमित्युक्त भवति । अतो मम मायया मृद आवृतज्ञान सन्नय चतुर्विधमक्तविलक्षणो लोक सस्यिपं
ज्ञानकारणे मामजमव्ययमनाद्यनन्त परमेश्वर नाभिजानाति, किन्नु विपरीतदृष्ट्या मनुष्यमेव कचिन्मन्यत इस्तर्थ । विद्यमान
वसुस्कर्पमावृणोत्यविद्यमान च किचिद्दर्शयतीति लोकिकमायायामिप प्रसिद्धमेतत् ॥ २५ ॥ अतो मायया साधीनया सर्वव्यामोहकलात्स्य चाप्रतिबद्धज्ञानलात्—अहमप्रतिबद्धसर्वविज्ञानो मायया सर्वाश्वीक न्वामि। हे अर्जुन, अतोऽह सर्वज्ञ

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

श्वरेण रूपेण प्रकटो न भवामि । किंतु केषाचित्खभक्ताना प्रकाशोऽहमिल्यभिप्राय । तत्र हेतुमाह—योगेति । योगो गुणाना युक्तिर्घटन सैव माया तया । यद्वा योगो भगवतिश्वत्तसमाविस्तत्कृता माया । भगवत्सकल्पवशविनीति यावत् । उभयथाप्यनाच- निर्वाच्यमज्ञान तया योगमायया समावृत सच्छन । आच्छादित इति यावत् । हे योग योगिन् । अर्श्वआयच्प्रत्ययान्तोऽय योगशब्द । अह तत्पदार्थ सर्वस्य योगिनस्लपदार्थमात्राभिज्ञस्य न प्रकाशोऽसि । तत्र हेतु मायया समावृत इलैन्येषा पक्षस्तु अग- तिकगल्याश्रयणात्मिकयाऽक्या प्रस्त अतोऽनाचिनिर्वाच्याज्ञानेन मूढो मोह गतोऽय लोको महिमुख मामजमव्यय नाभिजानाति ॥ २५॥ मायया लमावृतवेस्तवापि लोकस्येव ज्ञानशिवन्य स्यादिलाशक्क्याह्माह—वेद्देति । अहमप्रतिबद्धानशक्ति समतीतानि

#### ६ श्रीषरीव्याख्या।

नाइ प्रकाश प्रकटो न भनामि किंतु मञ्कलानामेव। यतो योगमायया समावृत । योगो युक्ति मदीय कोऽध्यन्तिन्त्यप्रशाविलास स एव माया अघटमानघटनाचातुर्य अनया सच्छन्न अतएव मत्त्वरूपज्ञाने मृद सन्नय लोक अजमन्यय च मा न जानाति ॥ २५ ॥ सर्वोत्तम मत्त्वरूपमजानन्त इत्युक्तम्, तदेव स्वस्य सर्वोत्तमत्वमनावृतज्ञानशक्तित्वेन दर्शयन्त्रन्येषामज्ञानमेवाइ—वेदेति । समतीतानि

१ बीलकण्डः,

### इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

ममेश्वरस्य मायाविनो ज्ञान प्रतिबद्गानि यथान्यस्यापि मायाविनो मायाऽञ्चानं तद्वत्, यत एवमतः— वेदाहमिति। अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिकान्तानि भृतानि वर्तमानानि चार्जुन, भिव-ष्याणि च भृतानि वेदाहम्। मां तु वेद न कश्चन मद्भक्त मच्छरणमेक मुक्त्वा। मक्तववेदनाभावादेव न मा भजते॥ २६॥ केन पुनर्मक्तववेदनप्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभृतानि मा न विदन्तीत्यपेक्षायामिदमाह—इच्छेति। इच्छाद्वेषसमुत्थेन इच्छा च द्वेषश्चेच्छाद्वेषौ ताभ्या समु-

#### २ जानन्दगिरिव्याख्या ।

स्वाञ्चोकिकमायावत्, अथवा नेश्वरो माणप्रतिबद्धज्ञानो मायावित्वाङ्घोकिकमायाविवदित्वर्थ । भगवतो मायाप्रति-बद्धज्ञानत्वाभावेन सर्वज्ञत्वमप्रतिबद्ध सिद्धमिलाह—यत इति । छोकस्य मायाप्रतिबद्धविज्ञानत्वादेव भगवदाभि मुख्यसून्यत्वमिलाह-—मां त्विति । काळत्रयपरिच्छिन्नसमस्रवस्तुपरिज्ञाने प्रतिबन्धो नेश्वरस्यास्तीति द्योतनार्थस्तु-शब्द । मा त्विति छोकस्य भगवत्तत्वविज्ञानप्रतिबन्ध द्योतयति । तर्हि तद्वक्तिविक्रहेत्याशङ्काह—मद्भक्तमिति । तर्हि सर्वोऽपि त्वद्वक्तिहारा त्वा ज्ञास्यति, नेत्याह—मत्तत्त्वेति । विवेकवतो मद्भजन नतु विवेकसून्यस्य सर्वस्यापी-सर्थ ॥ २६ ॥ भगवत्तत्वविज्ञानप्रतिबन्धक मुलाज्ञानातिरिक्त प्रश्नद्वारेणोदाहरति—केनेत्यादिना । पुन शब्दारप्रति-

#### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुघरी )।

भावाचाह सर्वेज इति विशेष । अक्षरार्थं स्पष्ट ॥२६॥ केन पुनर्निमित्तेनातीतादीनि भूतानि न जानन्तीत्याशक्काह— इच्छोति । इच्छा राग द्वेषसाभ्या समुश्यितो द्वन्द्वमोहः शोभनाशोमनसत्यासत्यनित्यात्मानात्ममु विपर्यय

#### ४ मघुसूदनीव्याख्या ।

परमेश्वर इखत्र नास्ति सश्चय इखर्थ । मा तु । तुशब्दो ज्ञानप्रतिबन्धयोतनार्थ । मा सर्वदर्शनमि मायाविनमिव मन्माया-मोहित कश्चन कोऽपि मदनुष्रहमाजन मद्भक्त विना न वेद मन्मायामोहितलात् । अतो मत्तत्ववेदनाभावादेव प्रायेण प्राणिनो मा न भजन्त इखिमप्राय ॥ २६ ॥ योगमाया भगवत्तत्त्वविज्ञानप्रतिबन्धे हेतुमुक्ला देहेन्द्रियसघाताभिमानातिशय-पूर्वक भोगाभिनिवेश हेलन्तरमाह—इच्छोद्वेषाभ्यामनुकूलप्रतिकूलविषयाभ्या समुख्यितेन शीतोष्णसुखदु खादिद्वन्द्वनिमित्तन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

समितिकान्तानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि चराचरात्मकानि सर्वाणि वेद जानामि। समिप योगायभ्यासेन खच्छान्त करण सन् ज्ञातु शकोऽसि। अह तु निखशुद्ध सर्वोपाधिधर्माभिमानमळ्यूचो जानामीति किमु वक्तव्यमिति स्चयन्सवोधयित अर्जुनेति। मा तु परमात्मान मद्भक्त मच्छरणमेक खक्खा न कश्चन वेद जानाति। तथाच यया मायया समावृत मा लोको नाभिजानाति नासौ मदीया सती ममेश्वरस्य मायाविनो ज्ञान प्रतिबद्धाति मायाखात् लौकिकमायावत्। यहा नाह मायया प्रतिबद्धज्ञान मायाविखात् लौकिकमायावित्। यहा नाह मायया प्रतिबद्धज्ञान मायाविखात् लौकिकमायाविविति भाव ॥ २६॥ भगवत्तत्वापरिज्ञाने मूलाज्ञान निमित्तमुक्ला तत्र प्रतिबन्धकान्तरमाह। इच्छाद्वेषाभ्या राग द्वेषाभ्यामनुकूलप्रतिकूलविषयाभ्यामुत्थितेन ज्ञीतोष्णमुखदु खनिमित्तेन मोहेन चित्तव्याकुलतापादकेन सर्वाणि भूतानि सर्गे उत्पत्ति-काले प्राप्ते ममोहमतिमृद्धता यान्ति गच्छन्ति। इच्छाद्वेषवशीकृतचित्तस्य बाह्यपदार्थेष्वपि यथा भूतार्थविषय ज्ञान नोत्यवते ताभ्यामाविष्ठबुद्धे समूदस्य प्रस्थातमित बहुप्रतिबन्धे सति तक्रोत्यत इति किमु वक्तव्यमिति भारत परतपेति सबोधनद्वयेनोत्तमवज्ञोद्भवन्त्वात्स्य वात्रत्वात्वात्यात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्त्वात्त्रम्यान्ति भ्तानि न जानन्तीत्याद्यक्षाह्णस्यक्षेत्र इच्छादेषसमुत्रथेन द्वन्द्वमोग्योऽसीति सूचयति। थैतु केन पुनर्निमित्तनातीतादीनि भतानि न जानन्तीत्याद्यक्षाह्माह्मस्यक्रेति। इच्छादेषसमुत्रथेन द्वन्द्वमोहेन शोभनाञोमनसत्यासखनित्यात्मानात्ममु विपर्यय-

#### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

विनद्यानि वर्तमानानि मानीनि च त्रिकालवर्तीनि भूतानि स्थानरजगमानि सर्वाण्यद्द वेद जानामि, मायाश्रयत्वान्मम तस्या स्वाश-यन्यामोद्दकत्वाभावादिति प्रसिद्धम् । मा तु न कोऽपि वेति मन्मायामोहितत्वात् । प्रसिद्ध हि छोके मायाया स्वाश्रयाधीनत्वमन्यमोद्दकत्व च ॥ २६॥ तदेव मायाविषयत्वेन जीवाना परमेश्वराज्ञानमुक्तम्, तस्यैवाज्ञानस्य दृढत्वे कारणमाद्द—दृष्काद्वेषसमुख्येनेति ।

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

सर्वेषा नाह गोचरता प्रामोनि ॥ २५ ॥ २६ ॥ मनु च कर्माण्येव कियमाणानि प्रत्यकाले मोख प्रविद्वति अन्यथा किमिति महाप्रत्य उपजायत इलाङ्गङ्कायामित्रमारम्यते—इच्छेलादि । इच्छाद्वेषकोयमोहादिभिस्तावन्मोहात्मकएव स पर स्फीतीमावसुपनीयते । येन प्रति-

#### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम्।

तिष्ठतीतीच्छाद्वेषसमुत्थत्तेनच्छाद्वेषसमुत्थेन । केनेति विशेषांपेक्षायासिद्माह—द्वन्द्वमोहेनेति । द्वन्द्वनिसित्तो मोहो द्वन्द्वमोहत्तावेनच्छाद्वेषौ शीतोष्णवत्परस्परविरुद्धौ सुखदुःखतद्वेतुविषयौ यथान्काछ सर्वभूतै सबध्यमानौ द्वन्द्वशब्देनाभिधीयेते । तत्र यदेच्छाद्वेषौ सुखदु खनद्वेतुसंप्रात्या छन्धातमकौ भवतस्तदा तौ सर्वभूताना प्रश्वायाः खवशापादनद्वारेण परमार्थात्मतत्त्वविषयञ्चानेत्पर्वतिवन्धकारण मोह जनयतः । नहीच्छाद्वेषदोषवशीकृतचित्तस्य यथाभृताधिविषयञ्चानमुत्पद्यते विदिरि किमु वक्तव्य ताभ्यामाविष्टबुद्धेः संमूदस्य प्रत्यगात्मिन बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं नोत्पद्यत इति । अतस्तेनच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत भरतान्वयज, सर्वभूतानि संमोहितानि सन्ति संमोह समूद्वता सगे जन्मन्युत्पत्तिकाछ इत्येतद्यान्ति गच्छिन्ति हे परतप, मोहवशान्येव सर्वभूतानि जाय-मानानि जायन्त इत्यमिप्रायः। यत एवमतस्तेन द्वन्द्वमोहेन प्रतिबद्धप्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि मामात्मभूतं न जानन्त्यतप्वात्मभावेन मा न भजन्ते ॥ २७ ॥ के पुनरनेन द्वन्द्वमोहेन

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

वन्धकान्तरविवक्षा गम्यते । अपरोक्षमवान्तरप्रतिबन्धकमिदमा गृद्धते । विशेषमाकाङ्क्षापूर्वक निक्षिपति—क्रेनेति । विशेषापेक्षायामिति । द्वन्द्वराब्देन गृहीतयोरपीच्छाद्वेषयोर्प्रहण द्वन्द्वराब्दार्थोपछक्षणार्थमित्रामित्रेखाह—तावेन्वेति । तयोरपर्यायमेकत्रानुपपत्ति गृहीत्वा विशिनष्टि—यथाकाछिमिति । नच तयोरनधिकरण किचिदपि भूत ससारमण्डछे समवतीत्याह—सर्वभृतैरिति । तथापि कथ तयोमोंहहेतुत्वमित्याशङ्क्षाह—तन्नेति । तयोराश्रय सम्मयर्थ । उक्तमेवार्थ कैमुतिकन्यायेन प्रपञ्चयति—नहीति । पूर्वभागानुवादपूर्वकमुत्तरभागेन फिलतमाह—अत इति । प्रत्यगात्मन्यहकारादिप्रतिबन्धप्रभावतो ज्ञानोत्पत्तेरसभवोऽत शब्दार्थ । कुळप्रसूत्वमिमानेन स्वरूपश्चाया च युक्तस्व यथोक्तप्रतिबन्धप्रमावतो ज्ञानोत्पत्तेरसभवोऽत शब्दार्थ । कुळप्रसूत्वमिमानेन स्वरूपश्चाया च युक्तस्व यथोक्तप्रतिबन्धप्रतिविधानसामर्थमिति द्योतनार्थ भारत परतपेति सबीधनद्वयम् । तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धे प्रकृतभवान्तरकारणमुपसहरति—मोहिति । जायमानभूतानां मोहपरतन्नते फिलतमाह—यत इति । भगवत्तत्त्ववेदनाभावे तिन्नद्वत्वयुर्व फळतीत्याह—अतप्वेति ॥ २७ ॥ यदि सर्वाणि भूतानि जन्मप्रतिपद्यमानानि संमूदानि सन्ति, भगवत्तत्वपरिज्ञानग्रून्यानि भगवत्रजनपराक्षुत्वानि तर्हि शास्तानुरोधेन भगवद्वजनमुक्षमानमधिक्षप्रतिति शङ्कते—के पुनरिति । अनेकेषु जन्मसु सुक्कत्ववादपाकृतदुरिवाना द्वन्द्वप्रकुत्तमोहक्ष्रमायादनर्थकमापद्येतित शङ्कते—के पुनरिति । अनेकेषु जन्मसु सुक्कत्वशादपाकृतदुरिवाना द्वन्द्वप्रकुत्रमोहक

अशोमने शोमनबुद्धि शोमने वा अशोमनबुद्धिरित्येवरूपस्तेन । हे भारतं भरतान्वय, सर्वभूतानि सर्गे सृष्टिविष्यं मोहमविवेक यान्ति हे परतप । अय भाव —यो हि सृष्टेरुपादान सरूप च तत्त्वतो जानाति स ब्रह्मवित् सर्वज्ञत्वादती-तादीज्ञानाति, सृष्टी च सर्वेषा मोहोऽस्ति अशोमने स्थादौ शोमनाध्यासात्, असत्ये प्रपत्ने सत्यत्वाध्यासात्, सत्ये वात्मनोऽसङ्गत्वेऽसत्यत्वाध्यासात्, अनित्ये सर्गादौ नित्यत्वाध्यासात्, अनात्मनि देहादावात्माध्यासात्। अतो विपर्यवेष

#### ४ मधुसुद्नीब्याख्या ।

मोहेन अह सुखी अह दु खीत्यादिविपर्ययेण सर्वाष्यि भूतानि समोह विवेकायोग्यलं सर्गे स्थूलदेहोत्पत्तौ सत्या यान्ति । हे भारत हे परंतपेति सबोधनद्वयस्य कुलमहिन्ना खरूपशक्त्या च ला द्वन्द्वमोहाल्य शत्रुर्नाभिमविद्वमलमिति भाव । नहीच्छाद्वेषरहित किंचिदिप भूतमित्ति, नच ताभ्यामाविष्टस्य बहिर्विषयमि ज्ञान सभवति पुनरात्मविषयम् । अतौ रागद्वेषव्याकुलान्त करणलात्सर्वाष्यिप भूतानि मा परमेश्वरमात्मभूत न जानन्ति अतो न भजन्दे भजनीयमि ॥ २७ ॥

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

स्तेन सर्वभूतानि सर्गे सृष्टिविषये समोहमविवेकं यान्ति। अयं भाव —यो हि सृष्टे रूपमानन्दस्यरूपं च तत्त्वतो जानाति स ब्रह्मवित् सर्वज्ञलादतीतादीज्ञानाति। सृष्टी च सर्वेषा मोहोऽस्ति अशोभने इयादी शोभनाष्यासादस्य प्रपन्ने सत्यलाष्यासात् संस्थे चात्म-नोऽसङ्गलेऽसत्यलाष्यासात् अनिस्य खर्गादौ निस्यलाष्यासाद्नात्मिन देहादावात्मलाष्यासात्। अतो विपर्ययेण सृष्टिज्ञांन प्रति-बद्धम्। तेन च सार्वद्ययं न जायतेऽस्मदादीनामिति तिचन्त्यम्। मा तु वेद न कथनेत्युक्तया लदवेदन केन प्रतिबन्धेनित प्रश्ने-नेवेतच्छ्रोकावतरणस्थीचित्येन तद्वसारित्याख्यानस्थैव न्याय्यलात्। उत्तरश्चोके भजन्ते मा इढवता इति वाक्यश्चेषविरोधाच।

#### ६ श्रीधरीब्याख्या।

सन्यत इति सर्गे सर्गे स्थूलदेहोत्पत्ती सत्या तदनुक्ल इच्छा तत्प्रतिकूले च देष ताभ्या समुत्थ समुद्धतो य शींतोष्णसुखदु -खादिइन्द्रनिमित्तों मोहो विनेकअश तेन सर्वभूतानि समोह च अहमेव सुखी दु खी चेति गाढतरमिनिवेश प्राप्नुवन्ति, अतस्तानि ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

जठरान्तर्वति समग्रमेव जगन्निजकार्यकारणमात्राक्षममेव प्रस्ततांमवङम्बते अमीह वासनात्रमावास्प्रतिदिन रात्रिसमयसीयुप्तवत् मतु

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥ २८ ॥
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्तमध्यातमं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निर्मुकाः सन्तस्त्वा विदित्वा यथागास्त्रमात्मभावेन भज्ञन्त इत्यपेक्षितमर्थ दर्शयितुमुच्यते—येषा-मिति । येषा तु पुनरन्तगतं समाप्तप्राय क्षीण पाप जनाना पुण्यकर्मणा पुण्यं कर्म येषा सत्त्वग्रुद्धि-कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माणस्तेषा पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता यथोक्तेन द्वन्द्वमोहेन निर्मुका भज्ञन्ते मां परमात्मानं दृढवता । एवमेव परमार्थतत्त्व नान्ययेत्येवं [सर्वपरित्यागवतेन ] निश्चित-विद्याना दृढवता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ ते किमर्थ भज्ञन्त इत्युच्यते—जरेति । जरामरणमोक्षाय जरा-

#### २ आनन्दगिरिष्यारया ।

विरहिणां ब्रह्मचर्यादिनियमवतां भगवद्गजनाधिकारित्वात्र शास्त्रविरोघोऽस्तीति परिहरति—उच्यत इति । तुश-क्रद्योत्यमर्थमाह—पुनरिति । उक्तार्थमात्रसिद्यर्थं समाप्त्रप्रयमित्युक्तम् । प्रकृतोपयोग पुण्यस्य कर्मणो दर्शयितु विशिनष्टि—सत्त्वेति । उभयविधशुद्धेद्वन्द्वनिमित्तमोहनिवृत्तिफलमाह—ते द्वन्द्वेति । मोहनिवृत्तेभंगविष्ठष्ठापर्य-क्तत्त्वमाह—भजन्त इति । तेषा नानापरिग्रहवता भगवद्गजनप्रतिहतिमाशक्काह—हदेति ॥ २८ ॥ यथोक्तानाम-धिकारिणां भगवद्गजनफल प्रश्नद्वारा दर्शयति—ते किमर्थमिति । जरामरणादिलक्षणो यो बन्धसद्विश्वेषार्थं भगव-

#### ३ नीछकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

सृष्टिज्ञान प्रतिवद्धं तेन च सार्वज्ञ्य न जायतेऽसदादीनामिति ॥ २७ ॥ केषा तर्हि सार्वज्ञ्य भवतीत्याशङ्क्याह— येषां त्विति द्वाभ्याम् । येषा पुनर्जनाना पुण्यकर्मणा पाप अन्तगत अन्त नाग प्राप्तम् । 'द्वितीया श्रिता—' इति समासः। ते द्वन्द्वमोह उक्तळक्षणस्तेन निर्मुक्ता सन्त प्रथम दृढवताः शमदमादिदार्क्यमाजो भूत्वा मा भजन्ते ॥२८॥ सतश्च जरामरणयो प्रवाहादात्मनो मोक्षाय मामाश्रित्य मिय समाहितचेतसो भूत्वा ये यतन्ति यतन्ते ज्ञानळामाय

#### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

यदि सर्वभूतानि समोह यान्ति कथ तर्हि 'चतुविधा भजन्ते मामि'त्युक्तम् । सल्यम् । सुकृतातिशयेन तेषां क्षीणपापलादिल्याह—येषा लितरलोकनिलक्षणाना जनाना सफलजन्मना पुण्यकर्मणामनेकजन्मसु पुण्याचरणशिलाना तैस्तै पुण्ये कर्मभिर्ज्ञानप्रतिबन्धक पापमन्तगतमन्तमनसान प्राप्त ते पापाभावेन तिश्वमित्तेन द्वन्द्वमोहेन रागद्वेषादिनिबन्धनविपयसिन स्वत
एव निर्मुक्ता पुनरावृत्त्ययोग्यलेन लक्ता हदवता अचाल्यसकल्पा सर्वथा भगवानेन भजनीय स चैवक्प एवेति प्रमाणजनिताप्रामाण्यशङ्काश्च्यविज्ञाना सन्तो मा परमात्मान भजन्तेऽनन्यशरणा सन्त सेवन्ते । एतादशा एव चतुर्विधा भजन्ते
भामित्तम् स्वकृतिशब्देनोक्ता । अत सर्वभूतानि समोह यान्तीत्युत्सर्ग । तेषा मध्ये ये सुकृतिनस्ते समोहश्च्या मां भजन्त
इत्यपवाद इति न विरोध । अयमेवोत्सर्ग प्रागपि प्रतिपादितिस्विभिर्गुणमयैभोवीरित्यत्र । तस्मात्सत्त्वशोधकपुण्यकर्मस्वयाय
सर्वदा यतमीयमिति भाव ॥ २८ ॥ अथेदानीमर्जुनस्य प्रश्रमुत्थापयितु स्त्रभूतौ श्लोकानुच्येते । अनयोरेव वृत्तिस्थानीय
उत्तरीऽभ्यायो भविष्यति—ये ससारद्व लाचिविण्या जरामरणादिविविधद्व सहससारद्व स्वनिरासाय तदेशहेतु

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

विद्युतत्त्वज्ञानाज्ञातव्यान्तरानवशेषेऽपि वैश्वरवत्रैकालिकायिलज्ञानस्यालमाचिति दिक् ॥ २७ ॥ के पुनस्ला विदिला यथाशास्त्र-मात्मभावैन भजन्त इत्यपेक्षायामाह। येषा तु पुनर्जनाना पुण्यकर्मणा पुण्य कर्म पापसयद्वारा सत्त्वश्चद्विकर येषा ते पुण्यकर्माणत्वेषां पापमन्त समाप्ति गत प्राप्तम्, ते यथोक्तद्वन्द्वमोहेन विनिर्भुक्ता वर्जिता अतएव दृढवता एवमेवात्मतत्त्व नान्यथेलेव सर्वपरि- खागेन निश्चतविज्ञाना मा परमात्मानं भजन्ते॥ २४॥ किमर्थं भजन्तीलत आह—जरामरणमोक्षाय मा परमेश्वर सगुणमाश्रिल

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

जिन्नामानात्र मां जानन्तीति मान. ॥ २७ ॥ कुतस्तिहि केचन त्वा मजन्तो दृश्यन्ते तत्राह—येषामिति । येषां तु युष्यास-रणशीकाना सर्वे प्रतिनम्थक पापमन्तगत नष्ट ते इन्हिनिमत्तेन मोहेन निर्मुक्ता दृढत्रता एकान्तिन सन्तो मां मजन्ते ॥ २८ ॥ एव च मां मजन्तस्ते सर्वे विश्वेय विश्वाय कृतार्था भवन्तीत्याह—जरामरणिति । जरामरणयोनिरासर्थं मामाश्रित्य ये प्रयतन्ते ते

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

आवता विमुक्तरूपतामोहानुभवतमासौ पुनविचित्रज्यापारससारदर्शनात् । ये तु विनष्टतामसा पुण्यापुण्यपरिक्षयक्षेमीकृतात्मानस्ते

# साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३०॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मरणयोमोंक्षार्थ मा परमेश्वरमाश्रित्य मत्समाहितचित्ता सन्तो यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यद्गह्म पर तद्विदु इत्स्नं समस्तमध्यात्मं प्रत्यगात्मविषय वस्तु तद्विदु कर्म चाखिल समस्त विदु ॥ २९ ॥ साधीति । साधिभूताधिदैवमधिभूत चाधिदैव चाधिभूताधिदैवं सहाधिभूताधिदैवेन वर्तते

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

द्भजनिम्द्यर्थं । संप्रति सगुणस्य सप्रपञ्चस्य मध्यमानुप्रहार्थं ध्येयत्वमाह—मामाश्चित्येति । जरादिसंसारिननुस्यर्थं निर्गुण निष्प्रपञ्च मामुत्तमाधिकारिणो जानन्तीत्युक्त 'मामेव ये प्रपद्यन्ते' इत्यादावित्याह—जरेति । मध्यमाधिकारिण प्रत्याह—मामेति । परमेश्वराश्रयण नाम विषयविमुख्दवेन भगवदेकनिष्ठत्वमित्याह—मत्समाहितेति । प्रयत्तन भगवित्रष्ठासिन्धर्थं बहिरङ्गाणा यज्ञादीनामन्तरङ्गाणा च श्रवणादीनामनुष्ठानम् । प्रागुक्त जगदुपादान पर ब्रह्म । कथ ब्रह्म विदुरित्यपेक्षाया समस्ताध्यात्मवस्तुत्वेन सकळकर्मत्वेन च तद्विदुरित्याह—कृतस्त्रमिति ॥ २९ ॥ न केवळ भगवित्रष्ठाना सर्वाध्यात्मककर्मात्मकब्रह्मवित्तमेव क्रिंत्वधिभूतादिसहित तद्वेदित्वमपि सिध्यतीत्याह—साधिभूतेति । अध्यात्म कर्माधिभूतमिवद्ववमधियज्ञश्चेति पञ्चक्रमेतद्वह्म ये विदुत्तेषा यथोक्कज्ञानवता समाहित-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )।

वेदान्तश्रवणादौँ ते तत् सर्ववेदान्तप्रसिद्ध कृत्स्त्र ब्रह्म विदुः । विराडाद्युपासका श्रकृत्स्त्रब्यविद । स्त्रकारणयोर्निक्कळस्य चाज्ञानात् श्रीगोपाळवाळोपासकास्तु तत्पद्ळक्ष्यकृत्स्त्रब्यविदोऽतस्तेऽध्यात्मादिक कात्स्वर्थेन जानन्ति । सर्वविदोः
भवन्तीत्यर्थ । अनेन 'यज्ज्ञात्वा नेह भ्योऽन्यज्ज्ञातव्यमविश्चयते' इत्येकविज्ञानात्सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा या पूर्व कृता
तस्या उपसहारो दर्शित । अध्यात्म आत्मिन शरीरे स्थित प्रत्यगात्मविषय वस्तु शुद्ध त्वपदार्थमित्यर्थ । कर्म च
तत्त्वपदार्थज्ञानयोः साधन श्रवणादिक सर्व विदु ॥ २९ ॥ एव तत्पदार्थविवेक सद्योमुक्तिहेतु समाप्य तत्प्रास्थुपायभूतान्युपासनानि क्रममुक्तिफळानि विस्तरेण वक्तुकामः सक्षेपेण स्त्रयिति—साधिभूतेति । अधिभूत च अधिदैव

#### ४ सधुसूदनीव्याख्या।

मा सगुण भगवन्तमाश्रिखेतरसर्ववैमुख्येन शरण गला यतन्ति यतन्ते मदर्पितानि फळाभिसन्धिशून्यानि विहितानि कर्माणि कुर्वन्ति ते क्रमेण शुद्धान्त करणा सन्तरत्वजगत्कारण मायाधिष्ठान शुद्ध परं ब्रह्म निर्गुण तत्पदळक्ष्य मा विदु । तथात्मान शरीरमधिकृत्य प्रकाशमान कृत्कमुपाध्यपरिच्छित्र लपदळक्ष्य विदु । कर्म च तदुभयवेदनसाधन गुरूपसदनश्रवणमनना यिक्छ निरवशेष फळाव्यभिचारि विदुर्जानन्तीत्यर्थ ॥ २९ ॥ नचैवभूताना मद्भक्ताना मृत्युकाळेऽपि विवशकरणतया मद्भिन

#### ५ भाष्योस्कर्षदीपिका।

ये पापरिहता पुण्यकर्माणो द्वन्द्वमोहिविनिर्मुक्ता दृढवता सन्तो यतन्ति यतन्ते ते यत्पर ब्रह्म तद्विद्ध । तथा क्रत्क्षमध्यात्म प्रखंभ्यात्म प्रखंभ्यात्मविषय वस्तु कर्म च वक्ष्यमाणम् । यत्तु कर्म च तद्वभयवेदनसाधन गुरूपसदनश्रवणमननाद्यस्थिल निरवशेष फलाव्यभिचान्रिति केचित्। तचा। 'भूनभावोद्भवकरो विसर्ग कर्मसङ्गित 'इति मूलतद्भाष्यस्य यागदानहोमात्मक वैदिक कर्मेखादिखोक्तेश्व विरोवस्य स्पष्टलाद्यालल प्रपन्न ब्रह्मानन्य सर्व विद्ध । तथा चैवज्ञानिनो जरामरणादिलक्षणात्मसारान्मुच्यन्त इति ॥ २९ ॥ नतु मरणभकाले तेषा लद्विसरणस्य सभवात्कथ ससारान्मोक्ष इत्याशक्काह—सेति । अधिभृत चाधिदैव चाधिभूताधिदैवमिति समाहार-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

तत्पर ब्रह्म विदु क्षत्स्ममध्यातम च विदु येन तत्प्राप्तच्य त देशदिव्यतिरिक्तं शुद्धमात्मान च जानन्तीत्यर्थ । तत्साधनभूतमखिळ सरहस्य कर्मं च जानन्ति ॥ २९ ॥ न चैवभूताना योगञ्चशञ्चद्वापीत्याह—साधिभृताधिदैवमिति । अधिभृतादिशन्दानामर्थं

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

विपाटितमहामोहिबिलानाः सर्वमेव भगवद्रियाजित जरामरणमयतिमस्न, ते ब्रह्म विद्वन्ति । आध्यात्मिकाधिमौतिकाधिदैविकाधियित्रिकानि समीव स्पान्तराणि । प्रयाणकाले च नित्य भगवद्भाविता त करणस्वान्मा जानन्ति । यतो येषा जन्म पूर्वमेव भगवत्तस्व तेऽन्त

<sup>🤋</sup> मधुसूद्दन , नीलकण्ठ

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

साधिभूताधिदैवं च मा ये विदुः साधियज्ञ च सहाधियज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकालेऽपि मरणकालेऽपि च ते मा विदुर्युक्तचेतस समाहितचित्ता इति ॥ ३०॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवत हतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

#### २ आनन्द्रशिविद्याख्या ।

चेतसामापद्वस्थायामि भगवत्तत्वज्ञानमप्रतिहत तिष्टनीत्याह—प्रयाणिति । अपिचेति निपाताभ्या तस्थामवस्थाया करणग्रामस्य व्यप्रतया ज्ञानासभवेऽपि मयि समाहितचित्तानामुक्तज्ञानवता भगवत्तत्वज्ञानमयवलभ्यामिति चोत्यते । ग्दनेन सप्तमेनोत्तममधिकारिण प्रति ज्ञेय निरूपयता तद्रथंमेव सर्वात्मकत्वादिकमुपदिशता प्रकृतिद्वयद्वारेण सर्वएणत्वादिति च वद्ता तत्पद्वाच्य तल्लक्ष्य चोपक्षिसम् ॥ ३०॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाःचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञान० सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

न ताभ्या सिहत साधिभूताधिदैवम् । तथाऽधियज्ञेन सिहत साधियज्ञ च मा ये विदुरुपासते ते युक्तचेतसः । यतो नित्य समाहितचित्तास्ततो मा प्रयाणकालेऽपि सर्वजनन्यामोहके विदुरेव । भावनादार्ब्यान्मरणकालेऽपि तस्य ज्ञानस्य प्रमोषो न भवत्यतो भगवति नैरन्तर्येण दृढा भावना कर्तन्येति भाव । अधिभूतादिपदार्थे तु भगवानेव व्याख्या-स्तीति नोक्तवन्तो वयम् ॥ ३०॥

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणम० नीलकण्ठकृतौ भारतभावदीपे भगवद्गीतार्थप्रकाशे सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥

#### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

सरण शङ्कनीयम्, यत साधिभृताधिदैवमिभृताधिदैवाभ्या सिह्नत, तथा साधियश्च चाधियश्चेन च सिह्नत मा ये विदुश्चि-न्यन्ति ते युक्तचेतस सर्वदा मिय समाहितचेतस सन्तस्तरसकारपाटवाद्ययाणकाले प्राणोत्क्रमणकाले करणश्ममस्याद्यान्-व्ययतायामिप, चकारादयल्लेनेव मत्कृपया मा सर्वात्मान विदुर्जानन्ति तेषा मृतिकालेऽिप मदाकारैव चित्तवृत्ति पूर्वोपचित-स्कारपाटवाद्भवति । तथाच ते मद्भक्तियोगात्कृतार्था एवेति भाव । अधिभृताधिदैवाधियश्चशब्दानुत्तरेऽध्यायेऽर्जुनप्रश्नपूर्वक ब्याख्यास्यति भगवानिति सर्वमनाविलम् । तदत्रोत्तमाविकारिण प्रति श्चेय मध्यमाधिकारिण प्रति च ध्येय लक्षणया मुख्यया अ वृत्त्या तत्यदप्रतिपाद्य ब्रह्म निरूपितम् ॥ ३०॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्रतीपादिविष्यमधुसूदनसरस्रतीविरिचताया श्रीभगवद्गीतागृढार्थदीपिकाया ज्ञानविज्ञानयोगोनाम सप्तमोऽन्याय ॥ ७ ॥

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

द्दन्द्वस्तेन सहवर्तत इति तम्, अधियह्नेन सह वर्तत इति त च मा ये विदु प्रयाणकाले मरणकालेऽपि च मा ते युक्तचेतसो विदुरतस्तेषा मोक्षप्राप्तौ न कोऽपि सदेह इति । साधिभूतादिपदार्थस्तु मूलएव स्फुटीमविष्यति । तदनेन सप्तमाध्यायेनोत्तमाधि-कारिण प्रति ह्नेय निरूपयता तज्ज्ञानार्थं मध्यमाधिकारिण प्रति तत्पदवाच्य प्रतिपादयता तत्पदवाच्य तह्नस्य च प्रदर्शितम् ॥ ३०॥

इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादिशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरचिताया श्रीगीतामाष्योत्कर्षदीपिकाया सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

ेगगवानेवानन्तराध्याये व्याख्यास्यति । अधिभूतेनाधिदैवेन च सहाधियक्षेन च सहित ये मा भजन्ति ते युक्तचेतस मय्यासक्तमनसः ग्याणकालेऽपि मरणसमयेऽपि मा विदुर्जानन्ति नतु तदापि व्याकुलीभूय मा विस्तरन्ति । अतो मद्भक्ताना न योगश्रशशक्केत्यर्थः ।। ३०॥ क्रष्णभक्तेरयक्षेन ब्रह्मशानमवाप्यते । इति विज्ञानयोगाख्ये सप्तमे सप्रकाशितम् ॥ १ ॥

इति श्रीधरस्वामीविरचिताया सुवोधिन्या टीकाया सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

काछे परमेश्वर सक्तरेयु । किं जन्मासेवनयेति ये मन्यन्ते तेषा तूर्णीमाव एव शोभन इति शिवम् ॥ २०॥ २०॥ २०॥ ३०॥ अत्र रामहस्रोक ---स्फुट भगवतो भक्तिराहिता कल्पमजरी । साधकेच्छाससुविता येनाशा परिपूर्येत् ॥

इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसम्बहे सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः ।

### अर्जुन उवाच ।

# किं तद्रश्च किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किम्रुच्यते ॥ १॥

१ श्रीमच्छाकरमाज्यस् ।

ते ब्रह्म तहितुः कृत्स्वसित्यादिना भगवतार्जुनस्य प्रश्नवीजान्युपदिष्टान्यतस्तत्प्रश्नार्थमर्जुन उवाच

२ आनन्द्गिरिम्याक्या ।

सप्तमाध्यायान्ते 'येषां खन्तगत पापम्' इत्यादिना येषा ब्रह्मादीनामनुसंधानमुक्त थय प्रयाणकाले भगवतः सारणं दिश्चित तिवृद्द जिज्ञासमानः सन्पृच्छतीति प्रश्नसमुदायमवतारयति—ते ब्रह्मेति । प्रश्नकीजानि वहिषयभूतानि ब्रह्मान्द्रीले वस्तूनीति यावत् । ब्रुशुत्सितविषयप्रतिष्ठम्मानन्तरं तेषां प्रश्नद्वारा निर्णयार्थमाह—अत इति । यदुक्त ते ब्रह्म तिद्वद्वित्ति, तत्वि सोपाधिक निरुपाधिक वा ब्रह्मश्चरूक्ष्मभयत्रापि सभवादिति मखाह—किं तदिति । यद्योच्द क्रुत्समध्यासमिति वन्नात्मान देहमधिकृत्य वसिन्नाधिष्ठाने तिष्ठतीत्यध्यात्मशब्देन श्रोन्नादिकरणन्नामो वा प्रस्पम्भूकं व्यक्षेत्र वा विविधितमित्याह—किमध्यारममिति । 'विज्ञान यज्ञ वनुते । कर्माण वनुतेऽपि च' इति श्रुतौ कर्मणो देविद्यनिर्धारणाकर्म चासिकमित्यत्र कीदकर्म गृहीतिमिति पृच्छति—किमिति । क्षराक्षराभ्यां कार्यकारणाभ्यामतीन तस्य भगवतो न किविद्वेद्यमस्तिति स्वयति—पुरुषोत्तमिति । साधिभूताधिदैवमित्यन्नाधिभूतकाव्देन पृथित्यादिषु भूतेषु वर्तमान किविदेव गृह्यते किंवा समस्तमेव कार्यमिति निर्दिधारयिषया पृच्छति—अधिभूतिमिति । अधि-देवमिति च देवतविषयमनुष्यान वा दैवतेष्वादित्यमण्डलादिषु वर्तमान चैतन्य वा जिष्वक्षितमिति प्रश्नान्तरं १ वीष्ठकण्डन्याक्या ( चतुर्वरी ) ।

पूर्विसिन्नध्याये मायोपहितं ब्रह्म जगत्कारणमुक्त तचोत्तमानामनुपाधिब्रह्मप्रतिपत्तानुपठक्षण मध्यमानामुपास चेति मत्वा प्रतिपत्तव्य ब्रह्म तद्विषय एक. उपासनाविषयाश्च षट् एव सप्त प्रश्नविषयास्ते ब्रह्म तद्विद्धरित्यध्यायान्ते सार्थ-श्लोकेन भगवता स्वितास्तद्वृत्तिरूपोऽयमध्याय आरम्यते । तत्र स्त्रिताना ब्रह्मादिशब्दानामर्थे नुमुत्सुरर्जुन उकाच ।

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

चतुर्षु भगवत्प्रियेष्वपि मतोऽधिक य प्रभोरुदारपदत पर समचकार त मामयम् । परोपनिषदर्थदैरमळवाक्यदीपैस्तमो निवार्य परम भजे तमिद्द काश्चिराज गुरुम् ॥

पूर्वाध्यायान्ते 'ते ब्रह्म तद्विदु क्रत्समध्यात्म कर्म चाखिलम्' इलादिना सार्घश्लोकेन सप्त पदार्था हैयलेन भगवता सूत्रितालेषा वृत्तिस्थानीयोऽयमध्रमोऽन्याय आरभ्यते । तत्र स्त्रितानि सप्त वस्तूनि विशेषतो बुभुत्समान श्लोकाभ्यामर्जुन उवाच—तत् हेयलेनोक्त ब्रह्म किं सोपाधिक निरुपाधिक वा, एवमात्मान देहमधिक्तल्य तिस्विध्याने तिष्ठतील्यायात्म किं ओत्रादिकरणप्रामो वा प्रलक्ष्मेतन्य वा, तथा कर्म चाखिलमिल्यत्र किं कर्म यज्ञस्यमन्यद्वा, 'विज्ञान यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च' इति श्रुतौ द्वैविध्यश्रवणात् । तव मम च समलात्कथ ल मा पृच्छसीति शङ्कामपनुदन्सवेपुरुषेभ्य उत्तमस्म सर्वेज्ञस्य तव न किंचिदह्मेयमिति स्वोधनेन स्चयति हे पुरुषोत्तमिति । अधिभूत च किं श्रोक्त पृथिव्यादिभूतमिषक्रल्य यिक्तिचित्कार्यमिषभूतपदेन विवक्षित किं वा समस्तमेव कार्यजातम् । चकार सर्वेषा प्रश्नाना समुचयार्थ । अधिदेव किमुच्यते ५ भाष्योत्कर्वरिषका ।

सप्तमाध्यायान्ते ते ब्रह्म तद्विद्विरिखादिसार्धेनार्जुनस्य प्रश्नवीजानि भगवतोक्तानि अतस्तत्रश्नार्थमर्जुन उवाच—किमित्या-दिना । ते ब्रह्म तद्विद्व कृत्समिति यदुक्त तर्तिक सगुणमुत निर्गुण । ब्रह्मशब्दस्योभयत्रापि सभवात् । यत्रोक्त कृत्समध्यात्ममिति तत्रात्मान देहमधिकृत्य तस्मित्रधिष्ठाने तिष्ठतीत्यध्यात्मशब्देन किं लगावीन्द्रियसमुदायो विवक्षित उत प्रत्यगात्मैव । 'विज्ञान यज्ञ तज्ञते । कर्माण तज्ञतेऽपि च' इति श्रुतौ कर्मद्वैविष्यश्रवणात्कर्मं चाखिलमित्यत्रापि कीदक्षमं विवक्षित किं लोककम्रत चैदिकं यज्ञादि-कृप । पुरुषोत्तमस्य न किंचिदज्ञातमिति स्चयन्नाह—पुरुषोत्तम्ति । अधिभूत च किं प्रोक्त भूतेष्वाकाशादिषु वर्तमान किंचिदेव १ श्रीवरीव्याक्या ।

महाकर्माथिभूतादि विदु कृष्णेकचेतस । इत्युक्त महाकर्मादि स्पष्टमष्टम उच्यते ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते मगवतोपिक्षप्तानां ब्रह्माध्यात्मादिसप्ताना पदार्थानां तत्त्व जिश्वासुरर्जुन जवाच—किं तहस्रोति दाण्याम् ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या । अर्जुन उनाच । किं तदिति । अधियञ्च- कथ कोऽनेति । देहे तिहतीति होवः ॥ १ ॥ रे ॥ ते अक्ष तहिदुरिखादिना यङ्गगवतोपिक्षर्य

## अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसृद्न । प्रयाणकाले च कथं ज्ञेजोऽसि नियतात्मभिः॥२॥ श्रीभगवातुवाच । अक्षरं ब्रह्म परमं खभायोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥३॥

१ जीसच्छाजरभाष्यस् ।

॥ १ ॥ २ ॥ एषा प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णेग्राय श्रीभगवानुवाच—अक्षरमिति । अक्षर न क्षरतीति पर

२ आभन्दगिरिव्यारया ।

प्रसौति—अधिदैवसिति ॥ १ ॥ साधियज्ञ चेत्रज्ञाधियज्ञश्च व्यज्ञमिषकृतो विज्ञानारमा वा परदेवता वेति प्रश्नान्तर प्रकरोति—अधियञ्च इति । स च कथ केन प्रकारेण ब्रह्मत्वेन चिन्तनीय कि तादारम्येन कि वात्य-न्तामेदेनेत्याह—कथिति । सर्वथापि स किमस्मिन्देहे वर्तने ततो बहिवां, देहे चेत्स कोऽत्र बुद्धादिस्तद्धतिरिको वेति जिज्ञासया वृते—कोऽत्रेति । अधियज्ञ कथ कोऽत्रेति न प्रश्नमेदक [द ] कथिमिति तु प्रकारभेदविवक्षयेति वृष्टव्यम् । यत्तु समाहितचित्तानामुक्त वय्यवाणकालेऽपि मगवद्यस्थान सिध्यतीति तद्युक्तमुक्तमणदशाया करण-आमवैयग्याचित्तसमाधानानुपपत्तिरस्यभित्रत्याह—प्रयाणिति ॥ २ ॥ व्याख्यातप्रश्नमसकस्य प्रतिवचन भागवत-मवतारयति—एषासिति । क्रमेण कृताना प्रश्नाना कमेणेव प्रतिवचने प्रष्टुरभीष्टप्रतिपत्तिसौक्यं सिध्यतीति बुध्य-मानो विश्वनिष्ट—यथाक्रममिति । तत्र प्रश्नत्रय निर्णेतु भगवद्यनमुटाहरति—अक्षरसिति । किं तद्रह्मेति प्रश्नस्य प्रतिवचनम्—अक्षर ब्रह्म परमसिति । तत्राक्षरशब्दस्य निर्णाधिके परस्मित्रत्मन्यविनाशित्वव्यासिमस्व-

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुपरी)।

किं तत्कृत्स्न ब्रह्मेति प्रथम प्रश्न । शेष. स्पष्टार्थ श्लोक ॥ १ ॥ अवियज्ञ कथ कोऽत्र । क इति खरूपप्रश्नः । कथ त्रेय इति पदापकर्षेण तत्तदुपासनाप्रकारप्रश्नश्चेति द्वय मिलित्वा एकएव प्रश्न । शेष स्पष्टम् ॥ २ ॥ क्रमेणेषा प्रश्ना-नामुत्तरमाह—अक्षरमित्यादिमिस्त्रिमि । तत्र कि तद्वह्मेत्यसोत्तरमक्षर परम ब्रह्मेति । यत्परममक्षर तद्वह्मेति योजना ।

४ मधुसदनीच्याख्या।
देवताविषयमनुध्यान वा सर्वदैवतेष्वादित्यमण्डलादिण्वनुस्यूत चैतन्य वा ॥ १ ॥ अधियज्ञो यज्ञमधिगतो देवतात्मा परब्रह्म वा ॥ स्व कथ केन प्रकारेण चिन्तनीय । कि तादात्म्येन कि वात्यन्तामेदेन । सर्वथापि स किमस्मिन्देहे वर्तते ततो बहिर्वा। देहे चेत् स कोऽत्र बुद्धादिस्तद्यतिरिक्तो वा । अधियज्ञ कथ कोऽत्रेति न प्रश्नद्वय कितु सप्रकार एकएव प्रश्न इति द्रष्टव्यम् । परमकारुणिकत्वादनायासेनापि सर्वोपद्रवनिवारकस्य भगवतोऽनायासेन मत्सदेहोपद्रवनिवारणमीषत्करमुचित-मेवेति स्वयन्सबोधयति हे मधुसूदनेति । प्रयाणकाले च सर्वकरणग्रामवेयम्याचित्तसमाधानानुपपत्ते कथ केन प्रकारेण नियतात्मि समाहितचित्तैर्त्रयोऽसीत्युक्तशङ्कासूचनार्थश्रकार । एतत्सर्व सर्वज्ञतात्परमकारुणिकत्वाच शरणागत माप्रति कथयेत्यसिप्राय ॥ २ ॥ एव सप्ताना प्रश्नानां क्रमेणोत्तर त्रिभि श्लोके श्रीभगवानुवाच—प्रश्नक्रमेण हि निर्णये प्रष्ट-

५ मान्योत्कषदीपिका।

गृह्यते उत सर्वमेव कार्य। अधिदैव किमुच्यते कि देवताविषयमगुच्यानमुतादित्यमण्डलादिषु वर्तमान चैतन्यम् ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथ कोऽत्र यज्ञमधिगतो विज्ञानात्मा परमात्मा वा, स च कथ केन प्रकारेण चिन्तनीय कि तादात्म्येनोतामेदेन। सर्वथापि स किम-स्मिन्देहे वर्तते उतास्माद्वहि , देहे चेत्स कोऽत्र वहिश्वेत्स कि कुच्यादिरत तद्यातिरिक्त इति प्रकारादिजिज्ञासयोक्ष कथ कोत्रेऽति । मधु-सूदनेति सबोधयन् मधुसूदनस्य तव मत्सश्चयसूदनमतिद्यकरमिति योतयित। यक्तूक 'प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतस 'इति तत्र पृच्छति—प्रयाणिति । प्राणोत्कमणदशाया करणप्रामवैयम्याचित्तसमाधानानुपपत्तिनियतात्मिम प्रयाणकाले कथ हेयोऽसीति भाष्यरीकानुसारी सप्तमप्रश्रार्थ । भाष्यकृद्धिस्तु सुगमलाच प्रदर्शित ॥ २ ॥ कमेण कृताना प्रश्नाना तथैव प्रतिवचने प्रश्नकर्त्तरिष्ठ सुखेन प्रश्नोत्तरदान सिध्यतीत्याशयवानर्जुनकृतप्रश्नाना क्रमेण निर्णयाय श्रीमगवानुवाच। तत्र 'ते ब्रह्म तद्विदु कृत्कमि'त्यत्र निर्गुण ब्रह्म विविक्षतमिति प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह—अक्षर ब्रह्मिति । यदुक्त किं तद्वह्मित तद्वसर न क्षरतीत्यक्षर विनाशरहित अश्चते

६ श्रीषरीव्याख्या।

स्पष्टोऽर्थं ॥ १॥ किंच-अधियज्ञ दृति। अत्र देहे यो यशो वर्तते तस्मिन्नोऽधियश्च । अधिष्ठाता प्रयोजक फळदाता च क रत्यथं । स्तरूप पृद्धा अधिष्ठानप्रकार पृच्छति । कथं केन प्रकारेणासावस्मिन्देहे स्थितो यश्चमधितष्ठतीत्थर्थं । यश्चम्रहण सवकर्मणासुपलक्षणा-वैस् । अन्तकाले च नियतचित्ते पुरुषे कथं केनोपावेन हेयोऽसि ॥ २॥ प्रश्नक्षमेणोत्तर श्रीसगवानुवाच-अक्षरमिति त्रिमि ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यक्याच्या ।

तस्य सनवकपूर्वक निर्वर्णयति श्रीभगवान-अक्षरमिति । इहत्त्वाङ्कृहकत्वाच पर प्रक्ष । अत्ययनास्मक्षव्यवस्यम् । यतः स्वो निर्वृत्तिः - अ॰ मी० ४८

#### १ श्रीमञ्जाकरमाध्यम्।

आत्मा, 'पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' इति श्रुतेः । ओंकारस्य चोसित्येकाक्षर ब्रह्मेति परेण विशेषणात्त्रद्वणम् । परमसिति च निरितशये ब्रह्मण्यक्षर उपपन्नतर विशेषणम् । तस्यैव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्मभावः सभावः । सभावोऽध्यात्ममुच्यते, आत्मानं देहमधिकृत्य प्रत्यगात्म-तयाप्रवृत्तं परमार्थब्रह्मावसान वस्तु सभावोऽध्यात्ममुच्यतेऽध्यात्मशाब्देनाभिधीयते। भूतभावोद्भव-

#### २ आनन्द्रगिरिज्याख्या ।

संबन्धास्मृति न्युत्पाद्यति—अक्षरिसत्यादिना । कथ पुनरक्षरशब्दस्य यथोके परमात्मिन बृद्धप्रयोगमन्तरेण ध्युत्पत्ता मन्तिराश्रीयते न्युत्पत्तरर्थान्तरेऽपि समवादित्याशक्का द्यावापृथिव्यादिविषयितरङ्कुशप्रशासनस्य परसाद्व्यसम्भानात्त्रथाविषप्रशासनकर्तृत्वेन श्रुतमक्षर महीवेत्याह—एतस्येति । रुविर्योगमपहरतीति न्यायादोंकारे वर्णसमुद्दायात्मन्यक्षरशब्दस्य रुद्धा प्रवृत्तिराश्रयितुमुत्यितेत्याशक्काह—ओंकारस्येति । प्रतिवचनोपक्रमे प्रकान्तरमेंकाराख्यमक्षरमेवोत्तरत्र विशेषित भविष्यतीत्याशक्का परमविशेषणविरोधान्न तत्य प्रक्रम सभवतीत्याह—परम्मिति चेति । किमध्यात्मिति पश्रस्योत्तर स्वमावोऽध्यात्मित्यादि । तद्याचष्टे—तस्यैवेति । स्वकीयो भाव स्वभाव श्रोत्रादिकरणग्रामः स चान्मिति देहेऽहप्रत्ययवेद्यो वर्तत इत्यमु प्रतिभास व्यावत्यं स्वभावपद गृह्णाति—स्वो भाव इति । एव विग्रहपरिग्रहे स्वभावोऽध्यात्ममुन्यत इत्यस्ययमर्थी निष्पन्नो भवतीत्यनुवादपूर्वक कथयति—स्वभाव इति । सस्यैव परसेत्यादिनोक्त न विस्पर्तव्यमिति विश्वनष्टि—परमार्थेति । परमेव हि बद्ध देहादौ प्रविदय प्रस्थात्मभाव-मनुभवति 'तत्स्यद्वा तदेवानुप्राविश्वतः दृति श्रुतेरित्यर्थ । क्षि कर्मति प्रसस्योत्तरमुवादन्ते—भूतेति । भूतान्येव भावासोषा-मनुभवति 'तत्स्यद्वा तदेवानुप्राविश्वतः दृति श्रुतेरित्यर्थ । क्षि कर्मति प्रसस्योत्तरमुवादन्ते—भूतेति । भूतान्येव भावासोषा-

#### ३ नीलकण्डच्याख्या (चतुर्घरी)।

अक्षरशब्दस वर्णेषु सहत्वात् 'ओमित्येतदक्षरम्' इत्यादिश्रुतो, 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्मं' इति स्मृतौ च दर्शनेनात्रापि प्रणवसाक्षरशब्देन अहर्णे प्रसक्ते परममिति निशेषण प्रणवस्य परब्रह्मत्वासमवात् । अत्रश्च 'एतद्वै तदक्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूळमनण्वहृस्तमदीर्घम्' इति श्रुतिप्रसिद्धमखण्डैकरसे वस्तु अक्षरशब्दित तद्वह्मेति प्राञ्च । यहा अक्षरशब्देन जीवः 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते । उत्तम पुरुषस्त्वन्य ' इति गीतासु, 'क्षर प्रधानममृताक्षर हर क्षरात्मानाविशते देव एकः' इति श्रुतौ च कूटस्थपदेनामृतपदेन च विशेषितसाक्षरपदस्य जीववाचित्वदर्शमात् । अमृतो-क्षरमित्यपेक्षिते उत्वामावश्चान्दसः । तथाचाक्षर जीवाख्य परम ब्रह्म । परममिति विशेषणेन सोपाधिकस्य पूर्वा-क्यायोक्तस्य व्यावृत्तिः । नहि जीवस्य सोपाधिकस्य ब्रह्मभावः सभवति । व्यावर्तकोपाधौ मायादपेणे जाग्रति तयो-

#### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

रमीष्टिसिद्धरनायासेन स्वादिस्पित्रायवानमगवानत्र श्लोके प्रश्नत्रय क्रमेण निर्धारितवान् । एव द्वितीयश्लोकेऽपि प्रश्नत्रय, तृतीयश्लोके लेकिमिति विमाग । निरुपाधिकमेव ब्रह्मात्र विविद्धित ब्रह्मशब्देन नतु सोपाधिकमिति प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह—अक्षरं न सरतीत्यविनाधि अश्रुते वा सर्वमिति सर्वव्यापक [अक्षरत्वात्] 'एतद्वे तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल-मनणु' इत्याद्यपकम्य 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विश्वतौ तिष्ठत ', 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ' इत्यादिमध्य परामश्य 'एतस्मिन्न खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चर्य इत्युपसहत श्रुत्या । सर्वीपाधिश्चर्य सर्वस्य प्रशासिन् अव्यान्कृताकाशान्तस्य क्रत्वस्य प्रपञ्चस्य धारियेद अस्थित्र शारीरेन्द्रियसघाते विज्ञातृ निरुपाधिक चैतन्य तिद्व ब्रह्मिति विवन्धितम् । एतदेव विवृणोति—परमिति । परम स्वप्रकाशपरमानन्दरूप प्रशासनस्य क्रत्वज्ञवर्गधारणस्य च लिङ्गस्य ५ मान्योत्कर्वरीपिका ।

स्याप्रोति सर्वमिति न्युरपत्या वाक्षरं सर्वत्र व्यापकम् । रूट्याक्षरशब्देनोंकारप्रतिपत्तिश्रम वारयति—परमिति । परत्न निरिति-श्रय परमात्मन एव पृथिव्याद्याकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तथाच स्त्र 'अक्षरमम्बरान्तश्रते ' इति, 'कस्मिषु खल्वाकाशः भोतश्र प्रोतश्रेति सहोवाचैतद्वैतदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्सस्थूलमनणु' इस्पादि श्रूयते । तत्र सशय किमक्षरशब्देन वर्णे उच्यते किंवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसमान्नाय इस्पादावक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धलात् प्रसिद्धातिकमस्य चायुक्तलादोंकार एवेद सर्वमित्यादौ च श्रुखन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मलावधारणात् वर्णे एवाक्षरशब्दवाच्य इस्वेव प्राप्त उच्यते । परएव आत्माक्षरशब्दवाच्य कस्मा-दम्बरान्तश्रते पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादे समस्तस्य विकारजातस्य कालत्रयप्रविभक्तस्याका-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

भर्मी चैतन्याक्यो मानः तस च चैतन्यस्वभावस प्रक्राणोऽपरिच्छित्रवाक्षालसण्यया क्रोडीक्कतविश्वक्षातेरैश्वर्यञ्चलात्स्वात इयाद्रहिर्भावाव-

रै शीमण्डांकरमाप्यम् ।

करो भूतानां भावो भूतभावस्तस्योद्भवो भूतभावोद्भवस्तं करोतीति भूतभावोद्भवकरो भूतवस्त्-रपत्तिकर इत्यर्थः। विसर्गो विसर्जनं देवतोद्देशेन चक्षुरोडाशादेर्द्रव्यस्य परित्यागः स एव विसर्गः

२ आनम्द्गिरिज्याख्या ।

मुद्भव समुत्पत्तिस्ता करोतीति न्युत्पत्तिं सिद्धवस्कृत्य विधान्तरेण न्युत्पादयति—भूतानामिति । भाव सञ्जावो वस्तुभावोऽतएव भूतवस्तुत्पत्तिकर इति वक्ष्यति । वैदिक कर्मात्रोक्तविद्दोषण कर्मशन्दित्वसिति विसर्गशन्दार्थं दर्शयन्दि-शद्यति—विसर्ग इत्यादिना । कथ पुनर्यथोक्तस्य यज्ञस्य सवेषु भूतेषु सृष्टिस्थितिप्रक्यहेतुत्वेन तदुञ्जवकरन्वमित्याः ३ नीलकण्डन्यास्था ( पर्वार्षते ) ।

रमेदायोगात्। 'कि तद्रक्ष' इति प्रश्ने परमिति विशेषणामावेऽपि 'ते ब्रह्म तदिदु कृत्सम्' इति प्रश्नोत्थापके स्त्रे परम-त्ववाचिना कृत्सपदेन ब्रह्मणो विशेषितत्वादुत्तरेऽपि ब्रह्मण एव परमिति विशेषण युज्यत एव । प्रश्नेऽपि तच्छब्देन कृत्सत्वसैव ग्रहात् । ततश्च किं तत्कृत्स ब्रह्मति प्रश्ने यद्भर जीवार्स्यं तदेवापेतोपाधिसवन्य सत् कृत्स ब्रह्मति
तत्त्वमसीति महावाक्यार्थ प्रतीचो ब्रह्ममाव प्रतिपादितो भवतीति हृद्यम् । तथा स्रोऽनागन्तुको भावः स्वरूप
स्वभावः शुद्धस्त्वपदार्थं सोऽव्यात्ममुच्यते । माष्ये तु तस्येव परस्य ब्रह्मण प्रतिदेह प्रत्यगात्ममाव स्त्रो भाव स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते अध्यात्मशब्देनाभिधीयत इति । विसर्गो देवतोदेशेन द्रव्यत्यागात्मको यागः स कर्मसञ्चितः । तमेव
विशिनिधि—भृतिति । भृताना भाव सात्त्विकादिः सभाव उद्भवश्च तयो करणात् भृतमावोद्भवकरः । तथाहि

तत्रैवोपपत्ते 'अक्षरमम्बरान्तपृते ' इति च्यायात् । न लिहाक्षरशब्दस्य वर्णमात्ररूढलाच्छ्रतिलिङ्गाधिकरणन्यायमूलकेन 'रूढिर्गोगमपहरति' इति न्यायेन रथकारशन्देन जातिविशेषवृत्प्रणवाख्यमक्षरमेव प्राष्ट्य तत्रोक्तिशासमवात्, 'ओमिलेकाक्षरं ब्रह्म' इति च परेण विशेषणात्, 'आनर्थंक्यप्रतिहताना विपरीत बलाबलम्' इति न्यायात्, 'वर्षासु रयकार आदघीत' इत्यत्र तु जातिनिशेषे नास्त्यसमन इति विशेष । अनन्यथासिद्धेन तु लिङ्गेन श्रुतेर्बाघ 'आकाशस्त्रक्षिङ्गात्' इत्यादौ विन्नृत । एतावास्तिह विशेष । अनन्यथािखेन लिङ्गेन श्रुतेर्बाधे यत्र योग सभवति तत्र स एव गृह्मते मुख्यलात्, यथा 'आज्ये द्धवते, पृष्ठे द्धवते' इलादौ । यथा चात्रैवाक्षरशब्दे । यत्र तु ग्रोगोऽपि न समवनि तत्र गौणी वृत्तिर्थयाऽऽकाशप्राणादिशब्देष । आकाशशब्दस्यापि ब्रह्मणि आसमन्तात्काशत इति योग सभवतीति चेत्स एव गृह्यतामिति पश्चपार्यकृत । तथाच पार-मर्षं सूत्र 'प्रसिद्धेश्व' इति । कृतमत्र दिस्तरेण । तदेव किं तद्रह्मेति निणातम् । अधुना किमध्यात्ममिति निर्णायते—यदक्षरं ब्रह्मेत्यक तस्यैव खभाव खो भाव खरूप प्रसक्वैतम्य नत् खस्य भाव इति षष्टीसमास , लक्षणाप्रसङ्गात् । षष्टीतत्पुरुषवा-थेन कर्मधारयपरिप्रहस्य भ्रुतपदार्थान्वयेन निषादस्थपत्यधिकरपासिद्धत्वाद् । तसाच ब्रह्मण सबन्धि किंद्र ब्रह्मसरूपमेव । क्षात्मान देहमधिकृत्य मोक्तृतया वर्तमानमध्यात्ममुच्यतेऽध्यात्मशब्देनाभिधीयते न करणप्राम इत्यर्थ । यागदानहोमात्मकं वैदिक कर्नेवात्र कर्मशब्देन विवक्षितमिति तृतीयप्रश्लोत्तरमाह । भूताना भवनधर्मकाणा सर्वेषा स्थावरजङ्गमाना भावमुत्पत्ति-मुद्भव वृद्धि च करोति यो विसर्गस्यागस्तत्तच्छास्नविहितो यागदानहोमात्मक स इह कर्मसन्नित , कर्मशब्देनोक्त इति यावत्। तत्र देवतोहेशेन इत्यत्यागो याग उत्तिष्ठद्वोमो वषट्कारत्रयोगान्त , स एव उपविष्टहोम खाहाकारत्रयोगान्त आसेचनप-र्यन्तो होम । परखलापत्तिपर्यन्त खललागो दान, सर्वत्र च लागाशोऽनुगत तस्य च भूतभावोद्भवकरत्म 'अभौ प्रास्ताहति-५ भाष्योत्कर्षदीयिका ।

शाएव तदोत च प्रोत चेलाकाशप्रतिष्ठलसुक्ला किस्स निल्लाकाश ओत्थ प्रोतथिलाने प्रश्नेनेदमक्षरमक्तारितं। तथाचोपसहत्मे तिसान्बल्यसरे गार्ग्याकाश ओतथ्य प्रोतथिति । नचेयमम्बरान्तपृतिर्वद्मणोऽन्यत्र समवति। यदप्योंकार एवेद सर्वमिति तदिष त्रद्म-प्रतिपत्तिसाधनलात्ख्यस्यं द्रष्टव्यम्। तस्मान संरत्यश्चते वेति निल्लाक्यापिलाभ्यामक्षरं परमेव त्रद्मोति परममिति विशेषणादसर्श्यम् कदेन जीवप्रधानप्रतिपत्तिश्रमोऽपि वारित ॥ तृतीयप्रश्नस्योत्तरमाह—भृतभावोद्भवकर भृताना भावो भृतभाव तस्योद्भवो भूतभावोद्भवकर भृताना भावो भृतभावोद्भवकरो भृतवन्त्रत्पत्तिकर इति । भाष्ये भृतान्येव भावास्त्रपमुद्भव समुत्रत्तित्वा करीनिति व्युत्पत्ति सिद्धवत्कृत्य विधान्तरेण व्युत्पादयित—भृतानामिति । भाव सद्भावो वत्नुभाव इति तष्टीकाकाराः। एवच भृताना भवन्त्रपर्वकाणा भाव उत्पत्ति उद्भवो वृद्धिय तयो करः भृतभावोद्भवकर इत्यादिव्युत्पत्तिस्वद्वत्कारोऽपि बोध्यः। विसर्जन विसर्गः देवतोहेरोन चरुपुरोडाशादेर्श्वस्य परिसाग सएव विसर्गलक्षणो यञ्चादिकपो वेदविहितः कर्मे-

शुन्देनोच्यतः इत्यर्थः । भूताना जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः उद्भवश्च उत्कृष्टत्वेन भवनसुद्भवः 'श्रादित्याच्यायते वृष्टिकृष्टेरम् उतः ७ अभिनवसुद्धात्वार्यन्यास्याः ।

बजासनात्म बहिर्श्वमानान्तरावभासनात्मा यो विवृग्ः क्रमेण खुलाना मझावित्रमातृणा मानाना जनानासुकूरकारी जनाजर वैविञ्यनिर्माः

<sup>।</sup> शह ब्रह्मश्रेतेवेति पाठः.

# अधिमृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाच्यम् ।

स्वक्षणो यद्वः कर्मसंक्षितः कर्मशन्दित इत्येतत्। एतसाद्धि वीजभूताहृष्ट्यादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूता-म्युद्भवन्ति ॥३॥ अधिभूतमिति । अधिभूत प्राणिजातमधिकृत्य भवतीति। कोऽसौ क्षरः क्षरतिति क्षरो विनाशी भावो यर्तिकचिज्जनिमद्वस्त्वित्यर्थः । पुरुषः पूर्णमनेन सर्वमिति पुरि शयनाद्वा पुरुषः, आदि-त्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्वप्राणिकरणानामनुष्राहकः सोऽधिदैवतम् । अधियद्वः सर्वयक्षाभिमानिनी

२ आजन्द्गिरिक्याख्या ।

शक्क 'अमी प्रासाहुति ' इत्यादिस्यतिमनुस्तृत्याह—एतस्माद्धीति ॥ ३ ॥ संप्रति प्रश्नत्रयस्योत्तरमाह—अधिभूतमिति । अधिभूत च किं प्रोक्तमित्यस्य प्रतिवचन अधिभूतं क्षरो भाव इति । तन्नाधिभूतपद्मन् व वाच्यमर्थं
कथयति—अधिभूतमित्यादिना । तस्य निर्देशमन्तरेण निर्ज्ञानुमशन्यत्वाद्यश्रद्धारा तन्निर्दिशति—कोऽसाविति । कार्यमान्नमत्र सगृहीतमिति वक्तुमुक्तमेव व्यनक्ति—यिति चिदिति । अधिदैव किमिति प्रश्ने पुरुषश्रेत्यादिप्रतिवचन तत्र पुरुषशब्दमन् मुख्यमर्थं तस्योपन्यस्यति—पुरुष इति । तस्यैव समावितमर्थान्तरमाह—पुरि
श्वात्वाद्वेति । वैराज देहमासाद्यादित्यमण्डकादिषु दैवतेषु योऽन्तरवस्थितो लिङ्गात्मा व्यष्टिकरणानुप्राहकोऽत्र पुरुषइत्यायां. स चाधिदैवतमिति स्फुट्यति—आदित्येति । अधियज्ञ कथमित्यादिप्रश्न परिहरस्रधियज्ञशब्दार्थं३ नीरुकण्डव्यास्या (चतुर्धरी)।

'बुद्धिः कर्मानुसारिणी' इति कर्मानुसारित्व मावस्य सर्यते । तथा उद्भवोऽपि कर्मत एव सर्यते 'अभौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते दृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजा ' इति ॥ ३ ॥ क्षरो भावो जनिमद्वस्तु कर्मफळ- भत तत्याधनभूत च तद्धिभृतमित्युच्यते । अधिदैवत पुरुषः सर्वास्तु पूर्व वसतीति सर्वकरणानुग्राहकः सक्छदेव-

४ मधुसुद्रनीव्याख्या।

सम्यगादिखसुपतिष्ठते । आदिखाजायते वृष्टिबृष्टरम तत प्रजा ' इति स्मृते । 'ते वा एते आहुती हुते उत्कामत ' इखादि-श्रुतेश्व ॥ ३ ॥ सप्रखाप्रमप्रश्नप्रयखोत्तरमाह—क्षरतीति क्षरो विनाशी भावो यत्किचिज्ञनिमद्वसु भूत प्राणिजातमधिकृत्य भवतीत्विधिभूतमुच्यते । पुरुषो हिरण्यगर्भ समिष्टिलिङ्गातमा व्यष्टिसर्वकरणानुप्राहक । 'आत्मैवेदमप्र आसीत्पुरुषविध ' इत्युपक्रम्य 'स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वान्यापम औषत्तसात्पुरुष ' इत्यादि श्रुत्या प्रतिपादित । चकारात् 'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स भूताना ब्रह्माप्रे समवर्तत' इत्यादिस्मृत्या च प्रतिपादित । अधिदेवतं दैवतान्यादित्याः चीन्यिकृत्य चक्षरादिकरणान्यनुग्रह्मातीति तथोच्यते । अधियक्ष सर्वयज्ञाधिष्ठाता सर्वयज्ञफलदायकश्च । सर्वयज्ञाभिमानिनी विष्णवाख्या देवता । 'यज्ञो वै विष्णु ' इति श्रुते । सच विष्णुरिधयज्ञोऽह वासुदेव एव न मद्भिज्ञ कश्चित् । अतएव परब्रह्मणः सकाशादत्यन्तामेदेनैव प्रतिपत्तव्य इति कथमिति व्याख्यातम् । सचात्रास्मिन्मनुष्यदेहे यज्ञरूपेण वर्तते बुद्धादिव्यतिरिक्ते

५ माण्योत्कर्षदीणिका।

संक्षित कर्मशब्देन मयोक्त इत्यर्थ । 'अमी प्रात्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते दृष्टिष्ट्रेष्टरम तत प्रजा ॥' इति स्मृतिर्भूताना चराचराणामुद्भवमेतस्मात्कर्मणो दर्शयति ॥ ३ ॥ अधिभूत च किं प्रोक्तमिति चतुर्थप्रश्रस्योत्तरमाह—अधिभूतमिति । भूत प्राणिजातमधिकृत्य भवतीत्यधिभूतम् । अरो भाव अरतीति अरो विनाशी भावो सिर्किचिजनिमद्वस्त्रित्यर्थ । अधिदैव किमुच्यत इति पश्चमप्रश्रस्योत्तरमाह । पुरुषश्चाधिदैवत पूर्णमनेन सर्वमिति पुरुष , सर्वामु पूर्षु शयनाद्वा पुरुष आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भ सर्वप्राणिकरणानुमाहक सोऽधिदैवत दैवतान्यादित्यादीन्यिषकृत्य चक्षुरादिकरणप्राममनुग्रह्णातीत्यधिदैवतमुच्यते । अधियङ्ग कथ कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्वनेति षष्ठप्रश्नस्योत्तरमाह—
अधियङ्ग इति । यशो हि देहेनोत्पाद्योऽतो देहसमवायी । अतो देहस्तस्याधिकरण भवति । अस्मिन्देहेऽधियङ्ग सर्वयद्याभिमानिनी देवता विष्णवाख्या। 'यञ्चो वै विष्णु 'इति श्रुते । सोऽधियञ्चो विष्णुरहमेव कथमित्यवान्तरप्रकारप्रश्लोऽप्यनेनैव परिहत ।

व शीधरीव्याख्या ।

प्रजाः रेखुक्तकमेण वृद्धिः तो भूतभावोद्भवो करोति य विसग देवतोदेशेन द्रव्यत्यागरूपो यह । सर्वकर्मणामुपलक्षणमेतत् । स कमैशब्दवाच्य ॥ ३ ॥ किंच—अधिभूतमिति । सरो विनश्वरो भावो देहादिपदार्थो भूत प्राणिमात्रमधिकृत्य भवतीत्विभृतमु-च्यते । पुरुषो वैराज स्र्यमण्डलमध्यवती स्वांशभूतसर्वदेवतानामधिपतिरिधदैवतमुच्यते । अधिदैवतमधिष्ठात्री देवता 'स वै शरीरी प्रथम स वै पुरुष उच्यते । आदिकतो स भूताना ब्रह्मामे समवर्षत' इति श्रुते । अत्रासिन्देहेऽन्तर्यामित्वेन स्थितोऽहमेवाधियको श्रिकवस्त्रप्राचार्यच्याक्या ।

सकः । तथा भूतभावस्य विवक्तिसकल्वितथप्रपश्चसः स्रव्यात्वस्योद्भव करोतीति ॥ ३ ॥ अधिभूतमिति । स्रति स्रवति परिणामावि-वर्गेजैति सरः घटादिः गदार्थप्राम उच्यते । पुरुष आत्मा स चाचित्वत तत्र सर्वदेवतानां परिनिश्चितत्वात् । अतम्बाहोचसञ्चभोक्तत्वेव

### अन्तकाले च मामेव सारन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मङ्गावं याति नास्त्यत्र संज्ञायः ॥ ५ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

देयता विष्णवाख्या 'यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः। स हि विष्णुरहमेवात्रास्मिन्देहे यो यज्ञस्तस्याहमधियज्ञो यज्ञो हि देहनिर्वर्त्यत्वेन देहसमवायीति देहाधिकरणो भवति देहभृतां वर ॥ ४॥ अन्तकाल इति । अन्तकाले च मरणकाले मामेव परमेश्वर विष्णुं सारनमुक्तवा परित्यज्य कलेवर शरीर य प्रयाति

े आनन्दगिरिध्यारया ।

माह—अधियज्ञ इति । कथमुक्ताया देवतायामिधयज्ञशब्द सादित्याशक्का श्वातिमनुसरलाह—यङ्गो वा इति । परैष देवताऽिधयज्ञशब्देनोच्यते । सा च ब्रह्मण सकाशादत्यन्ताभेदेन प्रतिपत्त्रचेत्याह—स हि विष्णुरिति । शास्त्रीयव्यवहारमूमिरत्रेत्युक्ता । देहसामानािधकरण्याद्वात्रेत्यस्य व्याख्यानम्—अस्मिन्निति । किमिधयज्ञो बहिरन्तर्वा देहािदित सदेहो मा भूदित्याह—देह इति । नतु यज्ञस्य देहािधकरणस्वाभावात्त्रय तथाविधयज्ञाभिमानिदेवतात्व भगवता विवक्ष्यते तत्राह—यज्ञो हीति । एतेन तस्य बुद्धादिव्यतिरिक्त वमुक्तमवधेयम् । नहि पग देवता दर्शित-रीत्याधियज्ञशब्दित्ता बुद्धादिव्यत्तरिक्त वमुक्तमवधेयम् । नहि पग देवता दर्शित-रीत्याधियज्ञशब्दित्ता बुद्धादिव्यन्तर्भावमनुभावित्रमलम् । देहािन्वभ्रतीति देहमृत सर्वे प्राणिनन्तेषामेव वर श्रेष्ठ । युक्त हि भगवता साक्षादेव प्रतिक्षण सवाद विद्धानस्यार्जनस्य सर्वेभ्य श्रेष्ठ्यम् ॥ ४ ॥ यज्ञु प्रयाणकाले चेत्यादि चोदित तत्राह—अन्तकाले चेति । मामेवेत्यवधारणेनाध्यात्मादिविद्यष्टत्वेन सरण व्यावर्त्यते । विशिष्टसारणे हि

३ नीलकण्डब्याख्या (चतुधरी)।

तात्मा हिरण्यगर्भ । अधियज्ञो यज्ञामिमानी विष्णुरन्तर्यामी सोऽहमेव देह्यस्म । अत्रास्मिन्देहे देहमृता वर ॥ ४ ॥ अत्र षद्मश्चोत्तरेषु प्रथमे जीवस ब्रह्ममाव उक्त । त जानता प्रयाणमेव नास्ति । 'न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्ब्रह्माप्येति' इति श्रुते । द्वितीये द्युद्धस्त्वपदार्थं उक्तस्तज्ज्ञानसापि वस्तुतत्त्वविषयत्वान्न तत्र मावनापेक्षास्तीति न भावनाफलभूतकाले तत्प्रत्ययोऽपेक्षते । तृतीयचतुर्थयोस्तु कर्मतत्साधनभूत च जन्य वस्तृक्तम् । तत्रापि न मावनापेक्षास्ति । अन्तकाले प्रवलेनेव कर्मणा चित्तसावरोधात्तरसाधनफलभूतसेव सरणावश्यमावेन तत्र मावनाया वैयर्थ्यात् परिशेषादन्त्ययोरेव कार्यकारणब्रह्मणो सोपाधिकनिरुपाधिकयोरन्यतरस्य भावना सुदृद्धा चेदन्त-काले तत्प्रत्ययोऽवश्यभावीति तयोरन्यतर रूप परमात्मान स्वरन् य कलेनर सुक्त्वाचिरादिमार्गेण प्रयाति स ब्रह्म-लोकप्रापिद्धारा क्रमेण मद्गाव मोक्ष यातीत्याह—अन्तकाले चेति । स्पष्टा योजना । नास्त्यत्र सशय इति ।

#### ४ मञ्जसूदनीन्याक्या ।

विष्णुरूपलात् । एतेन स किमस्मिन्देहे ततो बहिर्गा, देहे चेत्कोऽत्र बुद्धादिल्लाद्यतिरिक्तो वेति सदेहो निरल्ल । मनुष्यदेहे च यज्ञस्यावस्थान यज्ञस्य मनुष्यदेहिनिर्वर्शलात् 'पुरुषो वे यज्ञ पुरुषस्तेन यज्ञो यदेन पुरुषस्तनुते' इलादिश्चते । हे देह- यता वर सर्वशाणिना श्रेष्ठेति सबोधयन् प्रतिक्षण मत्समाषणात्कृतकृत्यस्त्वमेतद्वोधयोग्योऽसीति श्रोत्साहयत्यर्जुन भगवान् । अर्जुनस्य स्विप्राणिश्रेष्ठल भगवदनुत्रहातिशयभाजनलात्प्रसिद्धमेव ॥ ४ ॥ इदानीं प्रयाणकाले च कथ हेयोऽसीति सप्तमस्य प्रश्नस्योत्तरमाह—मामेव भगवन्त वासुदेवमधियज्ञ सगुण निर्गुण वा परममक्षर ब्रह्म न लध्यात्मादिक स्मरन्सदा चिन्तयस्त-

#### ५ माप्योत्कषदीपिका।

अधियज्ञो बुद्धादिव्यतिरिक परमात्माभिक्नोऽस्मिन्देहे प्रतिपत्तव्य इति । देहान्विश्रतीति देहस्तर्तेषा सर्वेषा प्राणिना वर• श्रेष्ठस्तस्य स्वोधन हे देहस्ता वरिति । उक्तच भगवता प्रतिक्षण स्वाद स्विद्धानस्यार्जुनस्य सर्वेभ्य प्राणिभ्य श्रेष्ठ्यमिति भाष्यटीकाकारा । एवभूत मा देहस्ता वरस्व प्रतिपत्तुमर्हसीति सूचनार्थं वा स्वोधनम् ॥ ४ ॥ प्रयाणकाळे चेत्यादिमप्त-सप्रश्रस्योत्तरमाह—अन्तकाळ इति । अन्तकाळे च प्रयाणकाळे । प्राणोत्क्रमणकाळे इति यावत् । मानेव परमेश्वरं विष्णु

#### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

यज्ञाधिष्ठात्री देवता यज्ञादिकसँप्रवर्तकस्तात्फळदाता च कथित्यस्योत्तरमनेनैवोक्त द्रष्टव्यम् । अन्तर्यामिणोऽसङ्गत्वादिमिर्गुणैजीववैळक्ष-ण्येन देशन्तर्वितित्वस्य प्रसिद्धत्वात् । तथाच श्रुति — 'द्रा सुपणी सञ्जा सखाया ममान वृक्ष परिषस्वजाते । तथोरन्य पिप्पल स्वाद्ध-स्यनक्षन्नन्यो अभिचाकशीति' इति । देहन्द्रता मध्ये श्रेष्ठ इति सबोधयन् त्वमप्येवसूतमन्तर्यामिण पराधीनस्वप्रइत्तिनिवृत्त्यन्वय्यति-रेकाभ्या बोद्धमईसीति सूचयति ॥ ४ ॥ प्रयाणकाळे च कथ हेपोऽसीत्यनेन पृष्टमन्तकाळज्ञानोपाय तत्फळ च दर्शयति — अन्तकाळ ७ अभिनवगुसाचार्यव्यास्या

सञ्चानवस्थकार्याणि कर्माप्यधिकृत्य यः स्थित पुरवोत्तमः सोऽहमेव । अहमेव च देहे स्थित इति प्रश्नद्धयमेकेन यजेन निर्णीतम् ॥ ४ ॥ अथ योऽविहार प्रश्ना कथ प्रयाणकाळे होयोऽसीति त निर्णयति । अन्तकाळेऽपीति अधशयभित्रन्तम् । न केवळ स्वस्थावस्थाया यावद्-त-

#### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

गच्छति स मद्भावं वैष्णवं तस्वं याति। नास्ति न विद्यतेऽत्रासिन्नर्थे संशयो याति वा न वेति ॥ ५॥

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

चित्तविक्षेमान्न प्रधानसरणमि स्वात् । नच मरणकाले कार्यकरणपारवश्याद्भगवदनुस्वरणासिद्धि । सर्वदैव नैरन्त-र्येणादरिधया भगवति समर्पितचेतसम्तत्कालेऽपि कार्यकरणजातमगणयतो भगवदनुस्थानसिद्धे । शरीरे तिसन्न-हममाभिमानाभावादिति यावत् । प्रणतीत्वत्र प्रकृतशरीरमपादानम् । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादिश्चतिमा-श्चित्ताह—नास्तीति । व्यासेध्य सशयमेवाभिनयति—याति वेति ॥ ५॥ अन्तकाले भगवन्तमनुष्यायतो भगव-३ नीलकण्डन्याल्या (चर्त्वर्षरी)।

सोपाधिकश्रह्मोपास्त प्रकृत्य 'शत चैका च हृदयस नाड्यस्तासा मूर्धानमिमनि सृतैका । तयोर्धमायन्नमृतत्वमेति विष्वगन्या उत्कमणे भवन्ति ' इति तदुपासकस गतिपूर्वकसामृतत्वस श्रवणात्। यस्तु शुद्धत्वपदार्थस्पमध्यात्मवस्तु-मात्रं वेद असौ श्रह्मात्मेक्यज्ञानाभावात् 'न तस प्राणा उत्कामन्ति ' इत्येतद्वाक्यविषयो न भवति किंतु शत चैकाचे-त्येतस्येव विषय । नतु तस्यानुपासकत्वात्कथमेतदिति चेन्न । 'नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गति तात गच्छति ' इति न्यायेव तस्योभयभ्रष्टत्वासभवात् । कठवछीषु निष्कलप्रत्यगात्मविद् केवलयोगिन प्रकृत्य शत चैकाचेत्याम्नानाच । 'वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चितार्था सन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे इति श्रुतेनिश्चितार्थान शोधितत्वंपदार्थानामेव कममुक्तिरवगम्यते । नचात्र सुनिश्चितार्था इत्यनेन ब्रह्मात्मेक्यनिश्चयवन्तो प्रहीतु शक्या । तेषा गत्यभावस्य प्रोक्तत्वात् । नाप्युपासका असभवात् । उपासना हि नाम अतिसंस्तद्बुद्धिः । यथा शाल्यामे विष्णुबुद्धितेव सूत्रविराडन्तर्यामिष्वात्मबुद्धिरिति न तद्दन्त सुनिश्चितार्था इति वक्तु शक्यम् । तसा-द्रात्मविदा ब्रह्मात्मैक्यानवगमाद्युपासकत्वेनान्त्यप्रत्ययामावेऽप्यर्चिरादिगतिप्राशिरस्तीति सर्वमनवद्यम् ॥ ५ ॥ न

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

त्सस्कारपाटवात्समस्तकरणग्रामवैयम्यवस्यन्तकालेऽपि स्मरन्कलेवर मुक्ला शरीरेऽह्ममाभिमान स्वक्ला प्राणिवयोगकाले य प्रयाति, सगुणध्यानपक्षेऽ भिज्योंतिरह शुक्त इस्यादिवक्ष्यमाणेन देवयानमार्गण पितृयानमार्गारप्रकर्षेण याति स उपासको मद्भाव मद्भूपता निर्गुणब्रह्ममाव हिरण्यगर्भलोकभोगान्ते याति प्राप्नोति । निर्गुणब्रह्मस्मरणपक्षे तु कलेवर स्वक्ला प्रयातीति लोकदृष्य-भिप्नाय 'न तस्य प्राणा उत्कामन्स्यत्रैव समवलीयन्ते' इति श्रुतेस्तस्य प्राणोत्क्रमणाभावेन गत्सभावात्स मद्भाव साक्षादेव यानि । 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्योति' इति श्रुते । नास्सत्र देहत्यतिरिक्त आत्मान मद्भावप्राप्तौ वा सशय । आत्मा देहाद्यतिरिक्तो न वा, देहत्यतिरेकेऽपि ईश्वराद्भिक्तो न वेति सदेहो न विद्यते । 'छिद्यन्ते सर्वसशया ' इति श्रुते । अत्र च कलेवर मुक्ला प्रयातीति देहाद्भिक्तल, मद्भाव यातीति चेश्वरादिभक्तल जीवस्योक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ ५ ॥ अन्तकाले भगवन्तमनुध्यायतो भगवतप्राप्ति-५ मान्योक्कवद्यीपिका ।

सारत्। चकारात्सदा भगवद्भावभावित इति होयम्। मामेवेति विशेषणेनाध्यात्मादिविशिष्टलेन स्मरण व्यावर्धते। विशिष्टस्म रणे हि चित्तविक्षेपान्न प्रधानस्मरणमिप स्यात्। कलेवर शरीरं मुक्ला त्यत्तवा य प्रयाति गच्छिति समझाव वैष्णव तत्त्व याति सगुणब्रह्मचिन्तकश्चेत्कमेण, निर्गुणब्रह्मविच्तकश्चेत्कमेण, निर्गुणब्रह्मविच्तकश्चेत्तस्य । अस्मिन्पक्षे कलेवर मुक्लिति लोकदृष्ट्यभिप्रायम्। 'न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यन्ते समबलीयन्ते' इति श्चुते । अत्रास्मिन्न्ये सशय मद्भाव याति नवेति नास्ति न विश्चते 'स एतान्ब्रह्म गमयत्येष देव-पथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपश्चमाना इम मानवमावर्तं नावर्तन्ते', 'ब्रह्मविद्याप्रोति परम्', 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति' इत्यादिश्चते । अत्र केचिन्नास्त्यत्र देहव्यतिरिक्तं आत्मिनि मद्भावप्राप्तौ वा सशय । आत्मा देहाद्यतिरिक्तो न वा, देहव्यतिरेकेऽपि ईश्वराद्भिन्नो न वेति सदेहो न विश्चते । 'छिश्चन्ते सर्वस्वराया ' इति श्रुते । अत्र च कलेवरं मुक्ला प्रयातीति देहाद्भिन्नल मद्भाव यातीति चेश्वरादिमन्नल जीवस्योक्तमिति द्रष्टव्यमिति । तत्रेद वक्तव्यम्-'प्रयाणकाले च कथ होयोऽसि नियतात्मभिरि'ति प्रक्षप्रतिचन्ते देहाद्यतिरिक्तो न वेति सशयनिराकरणवर्णनमकाण्डे ताण्डवम् । देहाद्यतिरिक्त आत्मेत्यस्थासकृद्धुत्पादितलेन सशयाप्रसत्त्याऽ-प्रसक्तप्रतिचेश्व श्रुक्तिभिनिक्तिकिपतेऽभेऽपि पुनरुत्पनस्य सशयस्थार्थिकार्थेन निक्त्यसमवश्च 'छिश्चन्ते सर्वसत्तया ' इति श्रुतिरिप परावरितिद हति पदसत्त्वे उदाहर्तुं योग्येति दिक् ॥ ५ ॥ अन्तकाले मा स्मरन् मामेवैतीति नाय नियम किंतु य य वापि

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

इति । मामेबोक्तळक्षणमन्तर्थामिक्तप परमेश्वरं सारन्देह त्यक्ता य प्रकर्षेणार्चिरादिमार्गेण याति स मद्भाव मद्रूपता याति । अत्र च अभिनवगुद्धाचार्यव्याक्या ।

कालेडपीति मामेनेति व्यविष्ठित्रसङ्गलोपाधिक कथवास्वस्थावस्थाया विनिष्टससकलेन्द्रियचेष्टसः भगवान्समृतिपथमुपेयादिरसुपायमण्डुप॰ दिश्चति । सवावस्थासु व्यावहारिकीन्वपि यस्य भगवत्तस्य न हृद्याद्पयाति तस्य भगवत्येव सकलकर्मन्यासिनः सततभगवन्मयस्यावस्य स्थयमेव मगवत्तस्य स्मृतिनिषयता यातीति सदा तङ्गावभावितस्य वात्रहेतु । अतएवाह येनैव वस्तुनासदा मावितान्तःकरणभावस्यदेव

<sup>🤋</sup> मधुसूद्रनाः,

यं यं वापि सरन्भावं खजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंदायः ॥ ७ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

न महिषय एवार्यं नियमः किं तिर्हे—यं यमिति । यं यं वापि यं यं भावं देवताविशेषं सारंश्चिन्तयं-स्त्यजति परित्यजत्यन्ते प्राणवियोगकाले कलेवरं तं तमेव स्मृतं भावमेवैति नान्यम् । कौन्तेय, सदा सर्वदा तद्भावभावितस्तिसिन्भावस्तद्भाव स भावित सार्यमाणतयाभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः सन् ॥ ६ ॥ यसादेवमन्त्या भावना देहान्तरप्राप्तौ कारणं, तसात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार यथाशास्त्रं

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ध्प्राप्तिनियमवद्ग्यस् पे तत्काले देवादिविशेष ध्यायतो देह त्यजतस्त्रप्राप्तिरवश्यभाविनीति दर्शयति—नेत्यादिना । कथ पुनरम्तकाले परवशस्य नियतविषयस्मृतिभवितुमुत्सहते तत्राह—सदेति । देवादिविशेषस्वसिक्षिति सप्तम्यर्थे । भावो भावना वासना स भावो भावित सपादितो येन पुसा स तथाविध सन् य य भाव स्मरति त तमेव देहत्या-गाद्ध्वं गच्छतीति सबन्ध ॥ १ ॥ सततभावना प्रतिनियतफलप्राप्तिनिमित्तान्त्यप्रत्ययहेतुरित्यङ्गीकृत्यानन्तरश्लोकमव-तारयति—तस्मादिति । विशेषणत्रयवतो भगवदनुस्मरणस्य भगवस्प्राप्तिहेतुत्व तस्मादितु । सर्वेषु कालेष्वादर-

#### हे नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

केवल कार्यकारणब्रह्मणोरेव भावनान्त्यप्रत्ययवशात्तद्भावप्राप्तिहेतुरि तु कीटस्य जीवत एव भावनावलाद्भाव्यवस्तु-भावप्राप्तिर्दश्यते । नन्दिकेश्वरस्य च सर्थते 'स हि महादेव भावयस्तत्सारूप्य देहान्तर विनेव प्राप्त ' इति योगशा-स्नेऽपि प्रसिद्धम् । तत्र किमु वक्तव्यमन्तप्रत्ययवशादेहान्तरे भाव्यभावप्राप्तिरस्तीति मत्वा तमेवार्थमन्यन्नापि दर्श-यति—यं यमिति । तद्भावभावितः भाव्याकारवासनया रिज्ञत इत्यर्थ ॥ ६ ॥ यसादेव तसात्सर्वेषु कालेषु माम-४ मञ्जस्वनीन्यास्या ।

नियतेति बिदतुमन्यद्पि यस्किनित्काले ध्यायतो देह खजतस्तत्प्राप्तिरवश्यभाविनीति दर्शयति—न केवल मा स्मरन्मद्भावं यातीति नियम कि तिर्हे य य वापि भाव देवताविशेष, चकारादन्यद्दिप यिक्किनिद्धा स्मरिश्चन्तयन्नन्ते प्राणवियोगकाले कलेवर खजित स त तमेव स्मर्यमाण भावमेव नान्यमेति प्राप्नोति । हे कौन्तेयेति पितृष्वस्पुत्रलेव क्षेहातिशय सूचयित । तेन चाव-इयानुप्राह्मल तेन च प्रतारणाशङ्काश्चन्यलमिति । अन्तकाले स्मरणोद्यमासभवेऽपि पूर्वाभ्यासजितता वासनैव स्मृतिहेतुरिसाह— सदिति । सदा सर्वदा तस्मिन्देवताविशेषादौ भावो भावना वासना तद्भाव स भावित सपादितो येन स तथा । भाविततद्भाव इलार्थ ।

#### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

भाव देवताविशेष स्मरन् चिन्तयन्नन्ते मरणकाछे कछेवरं शरीर खजित तमेव चिन्तित भावमेवैति नान्यम् । यद्यपि यय वापीति पाठश्रकारादन्यदिप यित्कचिद्वा स्मरिन्नित कैश्विद्याख्यातस्त्यापि भाष्यकारैर्व्याख्यातो न भवतीत्युपेक्षणीय । अन्तकाछे विवशस्त्रापि स्मृतिभवने किं कारणमिति तन्नाह । सदा तद्भावभावित सदा सर्वदा तस्मिन्देवतादिविशेषे भावो भावना वासना स भावितोऽभ्यस्तो येन स सन् सर्वदा तस्य भावो भावनातुचिन्तन तेन भावितो वासितचित्त इति ब्युत्पित्ति सिद्धवत्कृत्याचार्येस्त्राथा ब्युत्पादितमित्यविरोध । कौन्तेयेति सवोधयन् सबन्धप्रदर्शनेन खिस्मन्सर्वदा भावनाभ्याससीळभ्य

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

सञ्जयो नास्ति । सरण ज्ञानोपायो मद्भावापत्तिश्च फलमिलार्थं ॥ ५ ॥ न केवल मा सरन्मद्भाव प्राप्तोतिति नियम किं तिहिं— य यमिति । य य भाव देवतान्तर वाडन्यमपि वाडन्तकाले सरन्देह त्यजति त तमेव सायमाण भाव प्राप्तोति अन्तकाले भावविशेष-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मरणसमये सर्यते तद्भाव एवच प्राप्यत इति सर्वथा मत्परम एव मत्येष्यु स्यावित्यत्र तात्पर्यं नतु यदेवान्ते सर्वते तत्तदेवावाष्यते इति । एव हि सति ज्ञानिनोऽपि यावच्छरीरमाविधातुदोपविकलितचित्तद्दत्तेष्ठदा प्राप्तस्य तामसस्येव गतिः स्यात् । नचाम्युपगमोऽत्र युक्त । प्रमाणमृतश्रुतिविरोधात् । अस्ति ह 'तीर्थं श्रपचगृहे वा नष्टस्मृतिरिप परित्यजन्देहम् । ज्ञानसमकालमुक्त कैवस्य याति इतश्रीक ॥' इति । 'तत्तुं स्वजतु वा काश्या श्रपचस्य गृहेऽथवा । ज्ञानसप्राप्तिसमये मुक्तोऽसी विगतज्वरः ॥' इति । तसादेव विष्यतु वादौ सदा येन मावितमन्त करण तदंवान्ते प्रयाणानन्तर प्राप्यत । तच स्वयत न वेति नात्र निवन्धः । अन्वाचयश्चायमपिश्वदेन सृचितः । यय वापीत्रत्र स्ररणस्यासर्वथामाव वाश्वद् स्फुटयित । सदा च मत्यरमो जनः सवधा स्यादिति तात्पर्ये युनिरेव प्रकटः

**१ सञ्चत्वाः, १ मञ्चूर्गः** 

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

# युध्य च युद्ध च खधर्म कुरु। मयि वासुदेवेऽपिते मनोबुद्धी यस्य तव स त्वं मय्यपितमनोबुद्धिः सन्

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

नैरन्तर्याभ्या सहिति यावत् । भगवदनुस्मरणे विशेषणत्रयसाहित्य यथाशास्त्रमिति चोस्रते । भगवदनुस्थान कर्तव्य-मुक्त्वा तेन सह स्वधमेमपि कुरु युद्धमित्युपदिशता भगवता समुचयो ज्ञानकर्मणोरङ्गीकृतो भातीत्याशङ्काह— मयीति । मनोबुद्धिगोचर कियाकारकफलजात सकलमपि ब्रह्मैवेति भावयन्युध्यस्त्रेति बुवता कियादिकलापस्य ब्रह्मा तिरिक्तस्याभावाभिलापान्नात्र समुचयो विवक्षित इत्यर्थ । उक्तरीत्या स्वधमेमनुवर्तमानस्य प्रयोजनमाह—मामे-

#### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुधरी )।

नुस्तर अन्तकाले मत्स्मृत्या मद्भावप्राध्यर्थ । युष्य चेति चकारात्कर्मोपास्त्योः समुचयोऽवगम्यते । ज्ञानकर्मसमुचय-कर्तरीय तदुभयानुष्ठातर्येकस्त्रिञ्चवाधिकारिणि कर्तृत्वाकर्तृत्प्रप्रत्ययकृतिवरोधाभावात् । मिय अपिते मदेकनिष्ठता नीते भनोनुद्धी येन स मय्यपितमनोनुद्धिस्त्व असराय मामेवैष्यसि प्राप्सिस । अन्तकाले स्तरणेनेति शेष ॥ ७ ॥ एत-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

आहिताम्यादेशकृतिगणलाङ्गावितपदस्य परिनपात । तङ्गावेन तिचन्तनेन मावितो वासितिचित्त इति वा ॥ ६ ॥ यसादेव पूर्वस्म-रणाभ्यासजनिताऽन्त्या भावनेव तदानीं परवगस्य देहान्तरप्राप्तो कारणम्, तसान्मद्विषयकार्यभावनोत्पत्त्यर्थं सर्वेषु कालेषु पूर्व मेवादरेण मा सगुणमीश्वरमनुस्मर चिन्तय । यदान्त करणागुद्धिवशाच शकोषि सततमनुस्मर्तुं ततोऽन्त करणगुद्धये युध्य च । अन्त करणगुद्ध्यं युद्धादिक स्वधमं कुरु । युध्येति युध्यस्त्रत्यं । एवच नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेनागुद्धिस्यस्मयि भगवित वायुद्धेविऽपिते सकल्पाध्यवसायलक्षणे मनोवुद्धीयेन लया स लमीदश सर्वदा मचिन्तनपर सन्मामेवैष्यसि प्राप्स्यसि । असशयो नात्र प्रशया विद्यते । इद च सगुणबद्धाचिन्तनमुपासकानामुक्त तेषामन्त्यभावनासापेक्षलात् । निर्णुणबद्धाज्ञानिना तु ज्ञानसमकालमेवाज्ञाननिवृत्तिलक्षणाया मुक्ते सिद्धलाचास्त्यन्त्यभावनापेक्षेति द्रष्टव्यम् ॥ ७ ॥ तदेव सप्तानामपि प्रश्नानामुत्तरमुक्ला प्रयाणकाले

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

द्योतयित ॥ ६ ॥ यस्मोदेव सदाभ्यस्ता भावनान्तकाळेऽपि सैवोद्भूता खिवषयप्राप्तिकरी तस्मात् सर्वेषु काळेषु आदरनैरन्तर्याभ्या मा सगुण निर्गुण वा ययाशास्त्रमनुस्मर युध्य च युध्यस्व खवर्णवर्मयुद्ध च कुर । 'न चलति निजवर्णधर्मतो य सममितरात्म- सुहृद्धिपक्षपक्षे । न हरति न च हन्ति किन्विदुचै सितमनस तमवेहि विष्णुभक्तम्' इति विष्णुपुराणे निजवर्णवर्मतोऽचलन विष्णुभक्तलक्षणमुक्तम् । भगवता च युध्य चेत्युक्त तेनोपासनाकर्मसमुच्चय । मिय अपिते मनोबुद्धी यस्य तव स खमेतादृश सन्मामेवैष्यसि आगमिष्यसि अत्र सदायो न विद्यते ॥ ७ ॥ किच चिक्तादिसमर्पणविषयभूते एकस्मिन्मिय वासुदेवे विजातीय-

#### ६ श्रीघरीज्याख्या।

सारणे हेतु सदेति। सर्वदा तस्य भावो भावनानुन्विन्तन तेन भावितो वासितचित्त ॥ ६ ॥ तस्मादिति । यसात्पूर्ववासनै-वान्तकाले स्मृतिहेतु , निह तदा विवशस्य सारणोद्यम सभवति तसात्सर्वदा मामनुसरानुचिन्तय। सततसरण च चित्तशुर्द्धि विना न भवति अतो युध्य च युध्यस्त । चित्तशुद्धर्यं युद्धादिक स्वधर्मं चानुतिष्ठेल्थं । एव मय्यपित मन सकल्पात्मक बुद्धिश्च व्यवसा-यात्मिका येन त्वया स त्व मामेव प्राप्स्यसि । असशय सशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥ सततसरणस्य चाभ्यासोऽन्तरङ्गसाधनमिति दर्श-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

यति ॥ ५ ॥ ६ ॥ यदाह तसास्तवेंयु कालेषु मामगुस्तरेति तेनेत्यमत्र पदसगित -सदा यय भाव स्वरन्कलेवर स्वजित अन्तेऽिय वा स्वरन् वाग्रहणादस्वरन्वा ततमेवैति। यतोऽसौ सदा तद्भावेन भावित । अन्ये तु कलेवर स्वजित सित अन्ते कलेवरस्वागक्षणे बन्धु-पुत्रादिप्रमात्र तरागोचरे श्वासायासिहक्कागद्भद्रदिचेष्ठा चरमभाविति क्षणे शरीरदार्व्यवन्धप्रतन्भावादेहकृतसुखतु स्वमोहबन्धे कालाके देहस्यजनशब्दवाच्ये यदेव स्वरति तदेव प्रथमसिवद्युगृहीतमस्य रूप सपद्यते । ताहिश च काले स्वरणस्य कारण सदा तद्भावभावितस्य मिति स्वजीति सप्तमी योज्येति प्रांक्तन एवार्थ । नन्वेवमन्तकाले कि प्रयोजन तत्स्वरणेन । क एवमाह प्रयोजनिमिति । कि वस्तु पृत्तो प्रमत्तेव तद्भवति तिस्वत्रन्ये क्षणे । नन्तु पुत्रकलन्बन्धुस्तृते शिश्वरोदकपानादेर्वान्त्ये क्षणे दृष्ट स्वरणमिति तद्भावपत्ति स्वात् । मैवम् । निह सोऽन्त्य क्षण स्कुटदेहावस्थानात् । नह्मसाव स्व क्षणोऽस्वद्विविद्यते । सत्रद्वनन्त्रस्वरं क्षणे येनैव रूपणे भवितव्य तत्संस्कारस्य दूरवर्तिनोऽपि देशकालव्यवहितानामध्यानन्त्यमिति न्यायेन प्रवोधेन भाव्यम् । तह्मसात्तस्वर्ण तत्स्तृत्व तद्भवात्रस्वर्ण तत्स्वर्णा तद्भव काकतालीयवशाद्धाञ्चयते यथा मृगादे पुराणे वर्णन तत्कृत तु मृगत्वम् । अत्तर्व प्रयाणकालेऽपि व मामित्यादाविप वेति प्रहणम् । ये हि सदा भगवन्त भावयन्ति एव भूत्वा भविष्याम इति तेवा तत्रा सस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिवन्धिति न्यायेन तस्कारणविष्याम इति तेवा तत्रा सस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिवन्धिति न्यायेन तस्कारणविष्ट सस्वायक्षकृते च तस्य सरणेऽनन्तर देहविनिपात क्षणएव कालस्कारनिवृत्तेस्वदिद्यस्वायासिक्यादिवेद्यविभागानवभासारसिवन्यात्रस्वतत्वरपरमेश्वरस्वभावनेव भवतीति श्रीमदिभित्रागुतगुरस्थान

# अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥८॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

मःमेव यथास्मृतमेष्यस्यागमिष्यस्यसंशयो न सशयोऽत्र विद्यते॥७॥ किच — अभ्यासेति। अभ्यासयो-गयुक्तेन मिथ चित्तसमर्पणविषयभूत एकसिस्तुल्यप्रत्ययादृत्तिलक्षणो विलक्षणप्रत्ययान्तरिनोऽभ्यास स चाभ्यासो योगस्तेन युक्तं तत्रैव व्यापृत योगिनश्चेतस्तन चेतसा नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

वेति । उक्तसाधनवशात्फलप्रासौ प्रतिबन्धाभाव स्चयति—असंशय इति ॥ ७ ॥ इतश्च पूर्वश्लोकोक्तार्थानुष्टायी भगवन्तमन्तकाले प्रामोतीत्याह—किचेति । अभ्यास विभजते—मयीति । नहि चित्तसमंगल्य विषयभूत भगवतोऽर्थान्तर वस्तु सदस्तीति मन्वानो विश्चिनष्टि—चित्तिति । अन्तरालकालेऽपि विजातीयप्रत्ययेषु विच्छिय विच्छिय जायमानेष्वपि सजानीयप्रत्ययावृत्तिरयोगिनोऽपि स्यादित्याशङ्काह—विलक्षणेति । अभ्यासाल्येन योगेन युक्तत्व चेतसो विवृणोति—तत्रवेति । तृतीयया परामृष्टोऽभ्यासयोग सप्तम्यापि परामृश्यते । नतु (तु) प्राकृताना चेतस्त्रथेत्याशङ्का विश्विनष्टि—योगिन इति । तश्चेचतो विषयान्तर परामृशेश्व तर्हि परमपुरुषार्थप्राप्तिहेतु स्यादि३ नीलकण्डव्यास्या (चत्र्वरी)।

देव क्षोकत्रयेण विद्युणीति—अभ्यासेति । अभ्यासयोगयुक्तेन 'तत्र स्थितौ यबोऽभ्यास ' इति स्त्रितोऽभ्यास तत्र ध्येये वस्तुनि चित्तस्य स्थिरीकरणार्थो यत । सच विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययवाहीकरणरूप मोऽत्राभ्यास । तत्र माद्यो विषय सिद्ध विष्णुप्रतिमादिविंराडादिर्वा । असिद्धस्तु मानसप्रतिमादि । तत्रासिद्धे मनस प्रतिमाकारतासपादने तत्र स्थैर्यसपादने चेति विषयभेदाद्विगुणो यब कर्तन्यो भवति । सिद्धे तु चित्तस्थिरीकरणार्थं एक एव यब । तत्र यथा सत स्वन्छ स्कृटिको जपाकुसुमोपरागाछोहित स्कृटिक इति तत्र छोहित्याध्यास , तत्पावल्यात्तत्रैव स्कृटिकघीप्रमोषे पद्मरागत्वाध्यास , पद्मरागेऽिष चित्रकायामिन्द्रनीळत्वाध्यासस्त्रत्रेव तदानीमेव किचिद्द्रस्थे निहीनोपळत्वाध्यास इत्युत्तरोत्तराध्यासक्रमेण गुद्ध एक एव स्कृटिक पश्चविघो भवति । एव सत गुद्ध चैतन्य मायोपरागात्तदेवश्चर , मायाप्रावल्ये तस्थैवश्चरत्वाराप्रमोषे तत्रेन स्त्रात्माध्यास , स्त्रेऽप्यज्ञानदाढणिद्वराडध्यास , तत्रत्व विराडेकदेशेषु शरीरादिषु आत्मत्वअम , तत्र यथा घटान्तर्गत प्रवीपो घटमात्र मासयिति घटच्छिद्धास , तत्रत्व विराडेकदेशेषु शरीरादिषु आत्मत्वअम , तत्र यथा घटान्तर्गत प्रति तत्सिनकृष्ट कचिद्वषय स्पादिकमवभासयित, किचित्तप्रमया सस्ष्ट विषयमवभासयित, सर्वात्मा घटाद्वहिर्गता सती तत्सिनकृष्ट कचिद्वषय स्पादिकमवभासयित, तद्वदेशिता चितिर्देहमात्र मासयित, देहच्छदाचक्षुरादेविहर्गता सती तत्सिनकृष्ट कचिद्वषय स्पादिकमवभासयित । यथोक्तं वाह्यप्रस्थापि 'मणिद्वतवहतारासोमस्य्याद्योऽपि क्षितिविषयमिहात्य वाह्यस्वोतयन्ति । सहज्ञयससुत्य घोतयेक्योतिरन्तिक्षयुवनमपि स्क्ष्मस्थूलभेदक्रमेण ॥ इति । सहज्ञयससुत्य सहज स्वामाविको देहकृतपरिच्छेदामिमानसस्य लयमात्रादेव उत्थित कमेण सकल्यक्रमेण सदीक्षणमात्रामिनिर्वत्वासर्वस्य प्रावस्क

#### ४ मधुसुदनीन्याख्या ।

भगवदनुस्मरणस्य भगवत्प्राप्तिरूक्षण फल विवरीतुमारभते—अभ्यास सजातीयप्रत्ययप्रवाहो मयि विजातीयप्रत्ययानन्तरित' षष्ठे प्राग्व्याख्यात , स एव योग समाधिस्तेन युक्त तत्रैव व्याष्ट्रतमात्माकारवृत्तीतरवृत्तिग्रून्य यचेतस्तेन चेतसाऽभ्यास-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रखयानन्तरित सजातीयप्रखयादृत्तिलक्षणोऽभ्यास सचासौ योग समाधिस्तेन युक्त तत्रैव व्याप्टतम् । प्रखयादृत्तिव्यापाराविष्टमिति यावत् । तेन योगिनश्चेतसाऽनन्यगामिना नान्यस्मिन्विषये गन्तु शीलमस्य तेन अभ्यासयोगादनन्यगामिता तत्फलभूतां प्राप्तेनेखा-श्चाय । परम निरतिशय पुरुष पूर्ण दिव्य द्योतमाने सूर्ये भव यथा शास्त्राचार्योपदेशमनुष्यायन् याति गच्छति मत्प्राप्त्यर्थं मध्यभ्यास-योगयुक्तेनानन्यगामिना चेतसा परम दिव्य पुरुष वासुदेव मामनुचिन्तय मिश्चन्तनं हि तव सुलममिति ध्वनयन्नाह—हे पार्थेति ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

यन्नाह—अभ्यासिति । अभ्यास सजातीयप्रत्यप्रवाह स एव योग उपायस्तेन शुक्तेनैकाग्रेण अतएव नान्य विषय गन्तु शीर्ल ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

समतमित्यल बहुना । अवश्यमिति नात्र सदेग्धव्यमिति ॥ ७ ॥ अस्यासेति । अनुचिन्तयत्रिति शरीरमेदानन्तर विनिष्टत्तकलेवरक्कृतव्यथ भ० गी० ४९

### कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुसारेचः। सर्वस्य धातारमचिन्लक्षपमादिलवर्ण तमसः परस्तात्॥ ९॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

गन्तुं शीलमस्येति नान्यगामि तेन नान्यगामिना परम निरित्तशयं पुरुषं दिव्य दिवि सूर्यमण्डले भवं याति गच्छति, हे पार्थ, अनुचिन्तयङशास्त्राचार्योपदेशमनुध्यायन्नित्येतत्॥८॥ किविशिष्ट च पुरुष यातीत्युच्यते—कविमिति। कविं क्रान्तदिशैनं सर्वेञ्च पुराण चिरतनमनुशासितार सर्वेस्य

#### २ आन दगिरिज्याख्या।

स्वाशक्काह—नान्यगामिनेति । प्रामादिक विषयान्तरपारवश्यमभ्यनुज्ञातु ताच्छील्यप्रस्ययस्तेन तालपर्याद्परामृष्टार्थान्तरेण परमपुरुषनिष्ठेनेस्वर्थ । तदेव पुरुषस्य निरितशयत्व यद्परामृष्टाखिलानर्थत्वमनितशयानन्दत्व, तच्च प्रागेव व्याख्यात नेह व्याख्यानमपेक्षते । 'यश्चासावादिस्वे' इस्वादिश्चतिमनुस्त्याह—दिवीति । तत्र विशेषतोऽभिव्यक्ति-रेव भवनम् । पूर्वोक्तेन चेतसा यथोक्त पुरुषमनुचिन्तयन्याति तमेवेति सबन्ध । अनुचिन्तयन्नित्यत्रानुशब्दार्थं व्याच्ये—शास्त्रिति । चिन्तयन्निति व्याकरोति—ध्यायन्निति ॥ ८ ॥ पुरुषमनुचिन्तयन्निति सबन्ध । चकारात्कया वा नाड्योक्तामन्नित्यनुकृष्यते तत्र ध्यानद्वारा प्राप्यस्य पुरुषस्य विशेषणानि दर्शयति—उच्यत इति । क्रान्तदर्शि स्वमतीतादेरशेषस्य वस्तुनो दर्शनशालित्वम् । तेन निष्यन्नमर्थमाह—सर्वेज्ञमिति । चिरतनमादिमत सर्वस्य कार-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुधरी )।

हपादसत्त्वात् । तथाच श्रुति 'स यदि पितृछोककामो भवित संकल्पादेवास्य पितर समुत्तिष्ठन्ति' इति । 'दोषनिमित्त स्पाद्यो विषया सकल्पकृताः' इत्यक्षपादसूत्राच । दोषा रागाद्य । तदेव प्रकाशमाने विराजि 'अहमेवेद सर्वोऽसीति मन्यते सोऽस्य परमो छोक 'इति शास्त्रप्रमाणयादुपासकेन गृहीतोऽह्यहो यद्यपि वस्तुतत्त्वापेक्षया आन्तिस्पात्त्यापि स्वामाविकादेहाह्यहात्सत्यस्प यथा स्किटके हीनोपछत्वयहापेक्षया इन्द्रनील्त्वयहस्तद्वत् । यथाच स्किटके प्रणिषीयमान चक्षुरुत्तरोत्तरपाटविवृद्धाविन्द्रनीछत्व बाधित्वा पद्मरागत्व तद्वाधेन छोहितस्किट कत्व तद्वाधेन ग्रुद्धत्व चावगच्छिति, एव गुरुत्तत्त्रपुत्त्या प्रत्यगात्मिन प्रणिषीयमान मनोऽस्य बाह्य बाह्य स्त्यभपोद्ध आन्तरे आन्तरे अवतिष्ठते । चरम विग्रुद्ध रूप प्राप्य तु स्वयमेव विछीयते । यथोक्त 'येन त्यजसि तत्त्यज' इति । यम मनसा त्यजसि विराह्यदिभाव तद्यि मनस्त्यजेत्यर्थ । तदेव व्यवहारापेक्षया सिद्धेषु विराह्स्त्रान्तर्यामिषु मनस स्थिरीकरणार्थो यत्रोऽभ्यासस्तत्फळभूतो योग समाधिध्ययवस्तुन्येव चेतस स्थैर्य तेन गुणेन युक्त यचत्रस्तेन । भान्यगामिना अनन्यगामिना । नैकघेतिवत्समास । तेन चेतसा परम सर्वोत्कृष्ट पुरुष निरस्ताशेषदोषम् । 'यत्सर्वेषा पुरस्तात्सर्वान्पाप्मन औषत्तसात्पुरुषः इति निर्वचनात् । दिव्य द्योतमानमनुचिन्तयन्नहमेव भगवान्सर्वात्मा वासुदेव इति सततमाचार्योपदेशमनुध्यायन् तमेव नदीसमुद्दन्यायेन याति हे पार्थ । तथाच श्रुति 'यथा नद्य सन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छिन्ति वित्यम्' इति । परात्स्-त्रात्त्रपामिणम् ॥ ८ ॥ तदेवमुपासनाया स्वस्पमुक्त्वोपाससस्य स्वस्पमाह—किविमिति । कर्वे कान्त-

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

पाटवेन नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे निरोधप्रयत्न विनापि गन्तु शीलमस्पेति तेन परम निरितशय पुरुष पूर्ण दिश्य दिवि बोतनात्मन्यादिस्ये भव 'यश्चासावादिस्ये' इति श्रुते याति गच्छिति । हे पार्थ, अनुन्विन्तयन् शास्त्राचायोपदेशमनु-ध्यायन् ॥ ८ ॥ पुनरिप तमेवानुन्विन्तयितव्य गन्तव्य च पुरुष विश्विनष्टि—कविं क्रान्तदर्शिन तेनातीताऽनागताव-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

॥ ८ ॥ किविशिष्ट च पुरुष चिन्तयन्यातीत्यत आह । कविं क्रान्तदर्शिन तेनातीतादिवस्तुज्ञानात्सविज्ञ पुराण सवैस्य कार्यकारणस्य हेतुत्वेनानादिलाचिरन्तनम् । अनुशासितारमन्तर्थोमिरूपेण नियन्तार अणोरणीयास अणो सूक्ष्मादाकाशादेरप्यणीयासमतिशयेन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

यस तेन चेतसा दिन्य चोतमात्मक परम पुरुष परमेश्वरमनुचिन्तयम् हे पार्थं, तमेव यातीति ॥ ८ ॥ पुनरप्यमुचिन्तनाय पुरुष विश्वनिष्टि—कविमिति द्वाभ्याम् । कविं सर्वत्र सचिवधानिर्मातार पुराणममादिसिद्ध अनुशासितार नियन्तार अणो स्क्ष्माद-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

पश्चाद्भगवन्त चिन्तयतीति ॥ ८ ॥ एवमनुस्रोदिति । आदिलेति । आदिलवर्णस्य यासुदेवतस्य परिच्छेदकम् आकृतिकल्पनादिविश्रान्ति-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

जगतः प्रशासितारमणो स्क्ष्माद्प्यणीयास स्क्ष्मतरमनुस्रोदनुचिन्तयेद्य कश्चित्मवैस्य कर्मफळजा-तस्य घातार विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तार विभज्य दातारमचिन्त्यरूप नास्य रूप नियतं विद्यमान-

#### २ आनन्द्गिरिच्याख्या ।

णत्वादनादिमित्यर्थं । सूक्ष्ममाकाशादि तत सूक्ष्मतर तदुपादानत्वादित्यर्थं । यो यथोक्तमनुचिन्तयेत्म तमेवानुचि न्तयन्यातीति पूर्वेणेव सबन्ध इति योजना । ननु विशिष्टजात्यादिमतो यथोक्तमनुचिन्तन फलवद्भवति न त्वस्मदा-दीनामित्याशङ्काह—य कश्चिदिति । 'फलमत उपपत्ते ' इति न्यायेनाह—सर्वस्येति । 'फ्तटप्रमेय ध्रुव' इति श्रुतिमाश्रित्याह—अचिन्त्यरूपमिति । नहि परस्य किचिदपि रूपादि वस्तुतोऽस्ति अरूपवदेव हीति न्यायात् किपतमपि नासदादिभि शक्यते चिन्तयिनुमित्याह—मास्येति । मूलकारणादञ्चानात्त्वार्यांच पुरस्तादुपरिष्टाद्यव-

#### ३ नीलकण्डब्यारया (चतुधरी)।

दर्शिन सर्वज्ञम् । पुराण चिरन्तनम् । अनुशासितार जगतोन्तर्यामिणम् । अणो सृक्ष्मादप्याकाशादेरणीयास स्क्ष्मतर

#### ४ मधुसुदनीन्याख्या ।

शेषवत्तुदर्शिलेन सर्वेश्च पुराण चिरन्तनम् । सर्वेकारणलादनादिमिति यावत् । अनुशासिनार सर्वेश्य जगतो नियन्तार अणोरणी-यास सूक्ष्मादप्याकाशादे सूक्ष्मतर तदुपादानलात् । सर्वेश्य कर्मफलजातस्य वातार विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तार 'फल

#### ५ साष्योत्कषदीपिका।

सूक्ष्म योऽनुचिन्तयेत् स तमेवानुचिन्तयन्यातीति पूर्वेण सबन्य । य इत्यस्य य कश्चिदित्यर्थ । एतेन ननु विशिष्टजात्यादिमतो यथोक्तचिन्तन सफल भवति नास्मदादेर्यस्य कस्यचिदिति शङ्का निरस्ता । सर्वस्य कर्मफलजातस्य धातार विवातार विचित्रतया प्राणिभ्यो विभज्य दातारम्। सहि सर्वाध्यक्ष देवगन्धर्वयक्षरक्ष पितृपिशाचभूतजरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिजादिलक्षणस्य द्युविय पृ-**थिव्यादित्यचन्द्रप्रहृनक्ष्त्रविचित्रस्य** विविधप्राण्युपमोगयोग्यस्थानसा*वनस्वनि*धनोऽत्यन्तकुशलुधिरिगमरपि मनसाप्यचिन्त्यनि-र्माणस्य जगत सृष्टिस्थितिसहारान्विद्धदेशकालविशेषाभिज्ञतया कर्मिणा वर्मानुरूप फल सपादयति । ननु कर्मण एवाचिन्सप्रभावा-ह्सर्वैश्व फलहेतुलेनाभ्यूपगमात् तत्तत्फलप्राप्तिरभ्यूपगन्तव्या, एइच कृत फलप्रदानायेश्वराधिककल्पनयेति चेन्न । प्रखक्षविनाशिनोऽ भावह्रपारमक्रमेणो भावह्रपस्य फलस्य प्रार्यसभवात् । नतु कर्म विनर्यत्स्वकालमेव स्वानुह्रप फलमर्जयित्वा विनर्यति । तत्फ-लमपात्तमपि भोक्तरयोग्यलाद्वा कर्मान्तरप्रतिबन्धाद्वा भोन्ना न भुज्यते भोक्तर्योग्यताप्राध्या प्रतिबन्धापगमे वा तेन भोक्यते इति चेन्न। नहि खर्ग आत्मान लभतामिखिवकारिण कामयन्ते कितु खर्गो भोग्योऽस्माक भवलिखतो यादृशमिवकारिणा काम्यते ताद्द-शस्य फललमिति भोग्यस्य फललेन प्राग्भोक्तुसबन्धात् भोग्यलासिद्धा फललानुपपत्ते । यत्काल हि यत्सुल दु ख वा आत्मना भुज्यते तस्यैव लोके फलल प्रसिद्धम् । किंच स्वर्गनरको तीव्रतमे सुखदु से इति तद्विषयेणानुभवेन भोगापरनाम्नावस्य भवितव्यम् । तस्मा-दनुभवयोग्ययोरननुभूयमानलेनाननुभूयमानशशराह्मवन्नास्तिल निश्चीयते। ननु कर्मजन्यादपूर्वात्फलमुत्पत्स्यत इति चेन्न। चेतनाऽ-प्रवर्तितस्य काष्ट्रहोष्ट्रसमस्याचेतनस्य चेतनप्रवृत्तिविना फलोत्पत्त्यर्थं प्रवृत्त्यनुपपत्ते तत्सत्त्वे प्रमाणाभावाचार्थापत्ति प्रमाणमितिचेषा । ईश्वरसिद्धरर्थापत्तिक्षयात् 'स वा एष महाजन आत्मान्नादो वसुदान ' इखेवजातीयकया श्रुत्यापीश्वर एव कर्मफलहेतुरिति निश्ची-यते । नन् 'खर्गकामो यजेत' इस्रेवमादिषु वाक्येषु धर्मस्य फलदातृल श्रूयते विधिश्चतेविषयभावोपगमाद्याग स्वर्गस्योत्पादक इस्रव॰ गम्यमानुखात् । अन्यथा ह्यननुष्ठातुको योग आपयेत । तत्रास्योपदेशवैयध्यै स्यात् । श्रुतिप्रामाण्याच यथा कर्मफलस्वन्धः श्रुन उप-पद्येत तथा कल्पयितव्य । नचानुत्पाद्य किमप्यपूर्व कर्म विनश्यत्कालान्तरित फल दातु शक्नोतीखत कर्मणो वा सूक्ष्मा काचि-दुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था वाऽपूर्वं नामास्तीति तक्येते। उपपद्यते चायमर्थं उक्तेन प्रकारेण ईश्वर फल ददातीखनुपपन्नम. विचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपतेर्वेषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गाचानुष्ठानवैयध्यापतेश्व । तस्माद्धमीदेव फलमिति चेदुच्यते । एष होव साधुकर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष होवासाधुकर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य अघो निनीषते' इत्यादिश्रुतिषु धर्माधर्मयो कारिततृत्वेनेश्वरस्य हेतुल फलदातृल च व्यपदिश्यते । विचित्रकार्यातुपपत्यादयोऽपि दोषा कृतप्रयक्षापेक्षलादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते । तथाचेश्वरसिद्धे कर्मणो वेलादि न परिकल्प्यम् । 'स्वर्गकामो यजेत' इलादिश्रुतिरिप ईश्वरकारणवादिश्रुलानुरोधेन व्याख्येया। तथाच व्याससूत्राणि 'फलमत उपपत्ते ', 'श्रुतलाच धर्म जैमिनिरतएव', 'पूर्वे तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्'। फलमत इश्वरात्मकर्मभिराराधिताद्भवितुमईति। कुत उपपत्ते । न केवलमुपपत्तरेवेश्वर फलहेतु कल्पयाम किं तर्हि श्रुतलादपीश्वर फलहेतु मन्यामहे । तथाहि श्रुतिर्भवति सवा एष इलाद्या । सिद्धान्तेनोपक्रम्य पूर्वपक्ष गृह्णाति । जीमिनिराचार्य फलस्य दातार धर्म्य मन्यते । अतएव हेतो श्रुतेरुपपत्तेश्व बादरायणस्तु आचार्य पूर्वोक्तमेवेश्वर फलहेतु मन्यते । केवलात्कर्मणोऽपूर्वाद्वा केवलात्फलमित्यय ६ श्रीघरीव्याक्या।

म्यणीयांसमतिस्हमम् आकाशकाळिदिग्न्योऽप्यतिस्हमतर सर्वस्य थातार योषक अपरिमितमहित्वादचिन्त्यरूपस् मलीमसयोर्भनोतुखो-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मपि केनचिचिन्तयितुं शक्यत इत्यचिन्त्यरूपस्तमादित्यवर्णमादित्यस्य नित्यचैतन्यप्रकाशो वर्णो यस्य तमादित्यवर्ण तमस परस्तादज्ञानलक्षणान्मोहान्धकारात्पर तमनुचिन्तयन्यातीति पूर्वेणैव

#### २ आन दगिरिज्याख्या।

स्थित परमार्थतो ज्ञानतत्कार्यासपृष्टमित्याइ—तमस इति ॥ ९ ॥ इतश्च भगवद्गुस्मरण सफल्दवाद्गुष्टेयमित्याह— ३ नीलकण्टन्याक्या (चतुधरी)।

योऽनुस्तरेदनुचिन्तयेत्। सर्वस कर्मफलस धातार विभागेन प्रदातारम्। अचिन्त्यरूप नास रूप विद्यमानमि केनचि-चिन्तयितु शक्यम्। आदित्यवर्ण आदित्यसेव नित्यप्रकाशरूपो वर्णो दीप्यमानता यस त आदित्यवर्णम्। सर्वजग-द्वभासकमित्यर्थ। तमस देहेन्द्रियादावनात्मनि आत्माभिमानरूपाऽविद्यात परस्तात्पराचीनम्। सति देहाभिमाने

## ४ मधुसुद्नीन्याख्या ।

मत उपपत्ते ' इति न्यायात् । न चिन्तयितु शक्यमपरिमितमहिलेन रूप यस्य तम्, आदिलस्येव सकलजगदवभासको वर्ण प्रकाशो यस्य तम्, सर्वस्य जगतोऽवभासकमिति यावत् । अतएव तमस परस्तात्तमसो मोहान्यकाराद्शानलक्षणात्पर- स्तात्, प्रकाशरूपलेन तमोविरोधिनमिति यावत् । अनुस्मरेचिन्तयेद्य कश्चिदपि स त यातीति पूर्वेणैव सबन्ध । स त पर ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

पक्षस्तुशब्देन व्यावर्तते। नहि मृत्पिण्डदण्डादयोऽचेतनाश्चेतनकुम्भकारायनधिष्ठिता कुम्भावारम्भाय प्रभवन्तो द्रष्टा । कल्पना च दृष्टानुसारिण्येव युक्ता । तस्माद्चेतनाधिष्ठितात्केवलादचेतनात्कर्भणस्तथाभूतादपूर्वोद्वा फलमिखनुपपन्नम् । ननु 'कर्मादि चेत-नाविष्ठितमचेतनलान्मृदादिवत्' इत्यनुमानेन सिद्धस्य कर्मादेजीवचैतन्याधिष्ठितलस्य सावनमिति चेन्न। कर्मस्वरूपसामान्यनियो-गादिविशेषविज्ञानशून्यनैतन्यमात्रजीवस्य फलोत्पत्तावनुपयोगात्। फलिसिस्पूर्वक्षणे शुभस्य कर्मण सुखमितरस्य द्व ख ज्योतिष्टोमा-त्स्वर्ग इत्यादिसाक्षात्कारवद्विष्ठितत्वमस्माभि साध्यते इति सिद्धसाधनस्याभावात्। किंच देवपूजात्मको यागो देवता न प्रसादयन् फल प्रसूते इत्यपि दष्टविरुद्धम् । राजसेवात्मकमाराधन राजान प्रसाद्य फलाय कल्पत इति लोके दष्टलात्। तस्मादृष्टानुगुण्याय यागा दिभि दानपरिचरणप्रणामाञ्जलिकरणस्तुतिमयीभिरतिश्रद्धागर्भाभिर्भक्तिभिश्रेश्वरप्रसत्तिरुत्पाद्यते । तथाचेश्वरप्रसादादेव स्थायिनः ( कर्मण ) फलोत्पत्ते कृतमपूर्वेण। एवमशुमेनापि कर्मणेश्वरविरोधन श्रुतिस्मृतिप्रसिद्ध तत स्थायिनोऽनिष्टफलोत्पत्ति यथा राजा साधकारिणमन्यू हाति पापकारिण नियुक्षाति तेन च द्विष्टो रक्तो वा न भवति तथेश्वरोऽपि। ननु प्रधानप्रयोगेणेश्वर प्रसीदतु अङ्गानु-ष्ठान तहि किमर्थमिति चेत्। यथाच परमापूर्वे कर्तव्ये उत्पत्त्यपूर्वाणामङ्गापूर्वाणा चोपयोग । एव प्रधानाराधनेऽङ्गारायनानासुपयोग स्वाम्याराधनइव तदमात्यतःप्रणयिजनारायनानामिवेति सर्वं समानम् । तस्मादृष्टाविरोधेनेश्वरारायनात्फल नलपूर्वात्कर्मणो वा केव-लात् । हेतुव्यपदेश श्रौत स्मार्तश्च व्याख्यात । अचिन्खरूप, 'अरूपवदेव हि तत्प्रधानलात्प्रकाशवचावयर्थ्यं, आह च चिन्मा-त्रम्'इति सूत्रोक्तप्रकारेण वस्तुत परमेश्वरस्य किंचिदपि रूप नास्ति । अरूपवदेव हि रूपादिरहितमेव हि ब्रह्मावधारयितव्य न रूपा-दिमत् । कस्मात्तत्प्रधानलात् । 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घमशब्दमरूपमव्यय', 'तदेतद्वद्वापूर्वमनपरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू ' इस्रेवमादीना वाक्याना निराकारब्रह्मप्रधानलात् । तस्मादेवजातीयकेषु वाक्येषु यथाश्रुत निराकारमेव ब्रह्मावधारयितव्यम् । यद्या-काररहित ब्रह्म तर्ह्याकारवद्विषयाणा श्रुतीना का गतिरिखत आह । प्रकाशवच । यथा सौरादिप्रकाशो वियद्याप्यावतिष्ठमानोऽङ्गल्या-द्युपाधिसबन्धारजुनकादिभावमापने सूर्यादौ तद्भाविमव प्रतिपद्यते तथा ब्रह्मापि पृथिव्याद्युपाधिसबन्धात्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते । तदालम्बनो ब्रह्मण आकारविशेषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते । अत आकारवद्विषयाणा श्रुतीनामवैयर्थ्यम् । आह्च श्रुतिश्चैतन्य-मात्र विलक्षणरूपान्तररहित निर्विशेष ब्रह्म 'स यथा सैन्धव घनोऽनन्तरोऽबाह्य कृत्लो रसघन एवैव वा अरे अयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कुत्स्र प्रज्ञानघन एव' इति । यथा सैन्धवघनस्यान्तर्बहिश्च लवणरस एव निरन्तरो भवति न रसान्तर तथा ब्रह्मणश्चैतन्यमेव तु निर-न्तर खरूप नतु वैतन्यादन्यदन्तर्बहिर्वा। दर्शयति च श्रुति परप्रतिषेधेन ब्रह्मणो निर्विशेषल 'अथात आदेशो नेतिनेतीति', 'अन्य-देव तद्विदितादथो अविदिताद्धि', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इखेवमाद्या। बाष्किलिना च बाध्य पृष्ट सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते । 'सहोवाचाधीहि भो इति स ह तूष्णींवभूव तं ह द्वितीये वा तृतीये वाऽवचन उवाच ब्रूम खलु ख तु न विजानास्य्पशान्तोऽयमात्मा'इति । अपिच स्मृतिष्वपि परप्रतिषेधेनैवोपदिश्यते । 'ह्रोय यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमश्चते । अनादि-मत्परब्रह्म न सत्तात्रासदुच्यते'। 'माया होषा मया सष्टा यनमा पश्यित नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्त नैव मा ज्ञातुमहिसि' इति । एव च न वास्तव परमात्मिन रूपादिक किचिदस्ति । उपासनार्थं विद्यमानमिप परमेश्वरस्य काल्पनिक रूप न केनचिचिन्तयित शक्यत इलिपिन्लरूप खयप्रकाशस्यादिलस्येव निलम्बैतन्यखप्रकाशरूपो वर्णो यस्य त तमसोऽज्ञानलक्षणान्मोहान्धकारात्परस्तादुपरिष्टाद्य-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

रगोचर आदिलावस्त्वपरप्रकाशात्मको वर्ण स्वरूप यस्य त तमस प्रकृते परस्ताद्वर्वमान 'वेदाह्रमेत पुरुष महान्तम् । आदिस्यवर्णं तमस

# प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्तया युक्तो योगवलेन चैव। श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेदय सम्यक्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥ १०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संबन्ध'॥ ९॥ किंच प्रयाणकाले मरणकाले मनसाऽचलेन प्रचलनवार्जितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिस्त्या युक्तो योगवलेन चैव योगस्य पल योगवले तेन समाधिजसस्कारप्रचयजनितचित्तस्थैर्य-लक्षणं योगवल तेन च युक्त इत्यर्थ । पूर्व हृद्यपुण्डरीके वशीकृत्य चित्त तत अर्ध्वगामिन्या नाड्या

२ आन दगिरिव्याख्या ।

किंचेति । कदा तदनुसरणे प्रयतातिरेकोऽभ्यर्थंते तत्राह—प्रयाणकाळ इति । कथ तदनुसरणिस्युपकरणक लापभेद्दयमाण प्रलाह—मनसेति । योऽनुसरेत्स किमुपेति तत्राह—स तिमिति । मरणकाले ह्वेशवाहुत्येऽपि प्राचीनाभ्यासप्रसादासादितबुद्धिवैभवो भगवन्तमनुसरस्यथास्मृतमेव देहाभिमानविगमानन्तरमुपागच्छतीत्यर्थ । भगवदनुसरणस्य साधन मनसैवानुद्रष्टव्यमिति श्रुत्युपिदृष्टमाच्छे—मनसेति । तस्य चञ्चलत्वाञ्च स्थेयमिश्वरे सिध्यति तत्कथ तेन तदनुसरणिमत्याशङ्काह—अचलेनेति । ईश्वरानुसरणे प्रयत्नेन प्रवर्तित विषयविमुख तिसन्नेवानुस्परणयोग्यपौन पुन्येन प्रवृत्या निश्चलिकृत तत्रश्चलविक्छ तेनेति व्याच्छे—अचलेनेति । सप्रवनुस्परणिधकारिण विश्वनिष्टि—भत्तयेति । परमेश्वरे परेण प्रमणा सिहतो विषयान्तरविमुखोऽनुसर्तव्य इत्थर्थ । योगवलमेव स्फोर-विति—समाधिजेति । योग समाधिश्चित्तस्य विषयान्तरवृत्तिनिरोधेन परिसन्नेव स्थापन तस्य वल सस्कारप्रचयो ध्येयैकाम्यकरण तेन तत्रैव स्थैर्थमित्यर्थ । चकारसूचितमन्वयमन्वाच्छे—तेन चेति । यनु कया नाड्योत्कामन्यान्तिति । तत्राह—पूर्विमिति । चित्त हि स्वभावतो विषयेषु व्यापृत तेभ्यो विमुखीकृत्य हत्ये पुण्डरीकाकारे परमा-सम्थाने यत्नत स्थापनीयम् । 'अथ यदिव्मस्यन्त्रद्यपुण्डतेसत्र चित्त वशीकृत्यादावनन्तर कर्तव्यमुपदि-प्रस्थाने यत्नत हित । इहापिङ्गले दक्षिणोत्तरे नाड्यो हदयान्नि स्ते निरुध्य तस्मादेव हृदयात्रादूर्ध्वगमनशीलया सुषुन्नया नाड्या हार्द प्राणमानीय कण्डावलम्बतस्यस्य मामखण्ड प्रापय्य तेनाध्वना श्रुवोर्मन्ये तमावेश्याप्रमाद-

म प्रकाशते, योगयुत्तया त्यक्ते तु तिसन् स्वयमेव प्रकाशत इत्यर्थ ॥ ९ ॥ उपासनाया फलमाह—प्रयाणिति । प्रयाणकाले मनसाऽचलेन वृत्त्यन्तरवर्जितेन नक्त्या भगवति वासुदेवे आराध्यत्यबुद्ध्या युक्तो योगबलेन योगो मन प्राणिन्द्रियिकयानिरोघो हृद्यपुण्डरीके तेषा वशीकरणिमत्यर्थ । तसीव बलेन च युक्तो भूमिकाजयक्रमेण प्रागेव मूलाधारादिब्रह्मर-प्रान्तस्थानेषु आरोहावरोहक्रमेण सचारितपवनोऽन्तकाले अ्रोर्मध्ये आज्ञाचके प्राणमावेश्य सुषु-प्रया नाख्या मूलाधारादुत्थापनपूर्वक सम्यक् निवेश्य स्थापित्या । स्थापनप्रयोजन तु अन्यविसरणपूर्वक दिव्यपुरुष-चिन्तनम् । तच अूमध्यादुपर्युन्नीयमाने वायो मनो मूर्च्छामापद्यत इति तस्थामपस्थाया न भवतीत्यन्त्यप्रत्ययस्तत्रैव सपाद्यस्तोऽर्चिरादिमार्गपर्वणा अमानवस्य पुरुषस्य स्थानविशेषप्रापकस्य प्राप्यस्थानस्य च तिसन्नेव सरण कर्तव्यम् । तद्वासनावासित मनो अमध्याद्योगिना कर्ध्वया नाख्या उत्किष्ठे प्राणे मुक्तेषुवद्रह्माण्डखपर भित्ता प्रचिल्ते सित लब्धवृत्तिक भूत्वा पूर्वसरकारप्रावत्याद्योगमाहात्म्याच दिव्योपाध्युपेतमर्चिरादिपर्वदेवतामिरिभपूज्यमानमुत्तरोत्तर स्थान प्रस्तिवाद्यमानममानवेन च पुरुषेण सगच्छमान तेन च यथामिलिषत स्थान प्रापितमात्मान पश्यति । तदिद्मुक्त अवोर्मध्ये सम्यक् प्राणमावेश्यति । स एव कृत्वा योगी कवि पुराणमित्युक्तलक्षण पर पुरुष हिरण्यगर्भास्य

४ मधुसूटनीव्यारया ।

पुरुषमुपैति दिव्यमिति परेण वा सबन्ध ॥ ९ ॥ कदा नदाऽनुस्मरणे प्रयत्नातिरेमोऽभ्यर्थते तदाह—प्रयाणकालेऽन्तकाले अचलेन एमाप्रेण मनसा त पुरुष, योऽनुस्मरेदिखनुवर्तते । कीदश । भत्तया परमेश्वरविषयेण परमेण प्रमणा युक्त । योगस्य समाधेबेलेन तज्जनितसस्कारसमूहेन न्युत्यानसस्कारविरोधिना च युक्तम् । एव प्रथम हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य तत अर्ध्वणा-मिन्या सुषुप्तया नाच्या गुरुपदिष्टमागण भूमिजगप्रमेण नुवोभ ये आज्ञाचके प्राणमावेद्य स्थापियला सम्प्रगप्रमत्तो ब्रह्मरन्ध्रा- ५ भाष्योत्कपदीपिका ।

वस्थितम् । परमिति यावत् । परमार्थतो म्लाजाननन्धार्थास्पुत्रमित्वथ ॥ ९ ॥ एव चिन्तना+यासी प्रयाणनाटे मरणकाळे अचळेन तत्तद्विष्यप्रति गमन चळन तद्वजितेन भगनते नासु\*नस्योकानज्ञपणिशिष्टस्य भजन भक्तिस्तया युक्तो योगवळ ६ श्रीधरान्यारया ।

परस्तात्' इति श्रिति ॥ ९ ॥ सप्रपञ्चप्रकृति भित्त्वा यस्तिष्ठति एवभूत पुरुषम नक्षाले भक्तियुक्तो निश्चनेन निश्चेपरहितेन मनसा योडतु-

# यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्वान्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भूमिजयक्रमेण भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य स्थापयित्वा सम्यगप्रमत्तः सन्स एवं बुद्धिमान्योगी कविं पुराणिसत्यादिस्क्षणं त पर पुरुषमुपैति प्रतिपद्यते । दिव्य द्योतनात्मकम् ॥ १० ॥ योगमार्गानुगम-नेनैव ब्रह्मविद्यामन्तरेणापि ब्रह्म प्राप्यत इत्येव प्राप्त इद्मुच्यते । पुनरिप वश्यमाणेनोपायेन प्रतिपि-तिस्तस्य ब्रह्मणो वेदविद्वदनादिविशेषणविशेष्यस्याभिधान करोति भगवान्—यदक्षरिमति । यदक्षर

२ आन उगिरिव्याख्या।

वान्ब्रह्मरन्ध्राहिनिष्क्रम्य कवि पुराणिमत्यादिविशेषण परमपुरुषमुपगच्छतीत्यर्थ । भूमिजयक्रमेणेत्यत्र भूम्यादीना पञ्चाना भूताना जयो वशीकरण तस्य तस्य भूतस्य स्वाधीनचेष्ठावैशिष्ट्य तद्वारेणेत्येतदुच्यते । स तमित्यादि स्थाचष्टे—स एवमिति ॥ १०॥ येन केनचिन्मञ्चादिना ध्यानकाले भगवदनुस्मरणे प्राप्ते सत्यभिधानत्वे नियन्तु स्पर्तच्यत्वेन प्रकृतपरमपुरुषस्य त्रैविद्यवृद्धपतिच्या प्रामाणिकत्वमाह—पुनर्पीति । उपायो वक्ष्यमाण ओङ्कार । ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

सर्वस भूनजातस जनयितार नारायणादिशब्दप्रतिपाद्यमुपैति समीपे प्राप्तोति । तल्लोक प्राप्तोतीत्यर्थ । निह पौराणिकानामिय वैदिकाना मते ब्रह्मविष्णुरुद्रलोकानामुपर्युपरि कल्पनास्ति किर्तार्ह सर्वे हिरण्यगर्भलोकास्ये सत्यलोक प्रवान्त भवन्ति । 'पराहि सोपासनकर्मीर्जितिर्हिरण्यगर्भप्राप्यता' इति बृहद्रारण्यके तद्भाष्यादौ च स्पष्टम् ॥ १० ॥ अवोर्मन्धे प्राणमावेश्येत्युक्त तर्तिक कृत्वा कर्तव्या च कि कर्तव्यमित्येतद्व्य विद्यस्तत्र प्रतीकत्वेन चिन्त्य प्रणव ताव-द्वाच्यवाचकयोरमेदिविवक्षया स्तौति—यदक्षर प्रणवास्य वाचक वेदविदो वेदादौ वदन्ति । यद्गा यदक्षर ब्रह्म तद्वाच्य 'एतद्वे तदक्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमनण्यहस्त्यमदीर्घम्' इत्येवलक्षण वा वेदविद उपनिषद्विदो वदन्ति, यश्च यतयो विशन्ति ब्रह्मपतीकत्वेन शरणीकुर्वन्ति, पक्षे सम्यग्दर्शने सति सरित्सागरन्यायेन यत्प्रविशन्ति यतय । यत् अध्यवन्ती याख्या ।

दुःकम्य स एवमुपासकस्त 'कविं पुराणमनुशासितारम्' इलादिलक्षण पर पुरुष दिन्य योतनात्मकमुपैति प्रतिपयते ॥ १०॥ इदानीं येनकेनचिदिमिधानेन ध्यानकाले भगवदनुस्मरणे प्राप्ते 'सवे वेदा यत्पदमामनित तपासि सर्वाणि च यद्वदिन्त । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद सम्रहेण व्रवीम्योमिल्येतत्' इलादिश्रुतिप्रतिपादितलेन प्रणवेनैवाभिधानेन तदनुस्मरण कर्तव्य नान्येन मन्त्रादिनेति नियन्तुमुपक्रमते—यदक्षरमिवनाशि ओकाराख्य ब्रह्म वेदविदो वदन्ति 'एतद्वै तदक्षर गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम्' इलादिवचने सर्वविशेषनिवर्तनेन प्रतिपादयन्ति । न केवल प्रमाणकुशलैरेव प्रतिपन्न कितु मुक्तोपस्प्यतया तैरप्यनुभूतिमिलाह—विशन्ति स्वरूपतया सम्यग्दर्शनेन यदक्षर यतयो यव्वशीला सन्यासिनो वीतरागा निस्पृहा । न केवल विद्वैरनुभूत सावकानामपि सर्वोऽपि प्रयासस्तदर्थं इलाह—यदिच्छन्तो ज्ञातु नैष्ठिका ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवासादि तपश्चरन्ति यावजीव तदक्षराख्य पद पदनीय ते तुभ्य सम्रहेण सक्षेपेणाह प्रवक्ष्ये प्रकृष्ण कथ-

समाविजसस्कारजनित चित्तस्थैर्यळक्षण तेन च युक्त पूर्व हृदयपुण्डरिके चित्त वशीकृत्य तत ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमिजय क्रमेण भुगेर्मध्ये प्राणमावेश्य स्थापियला सम्यगप्रमत्त सन् स एविद्वान् य किर्वि पुराणमित्यादिळक्षण त पर पुरुषसुपैति प्रतिप्यते ॥ १० ॥ इदानी येन केनचिन्मन्त्रादिना ध्यानकाळे भगवदनुस्मरणे प्राप्ते 'स यो ह वैतद्भगवन्मनुष्येष्वाप्रायण तमोकारमिभध्ययीत कतम वाव स तेन लोक जयति तस्मै सहोवाच एतद्वै सत्यकाम पर चापरं च ब्रह्म यदोंकार ' इत्युपकम्य 'य पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्येतवैनीक्षरेण पर पुरुषमिध्यायीत', 'प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्रक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्'। 'अन्यत्र वर्मादन्यत्राधर्मात्' इतिचोपकम्य 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्दिन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद सम्बद्धेण ब्रवीम्योमित्येतत्' इत्यादिवचने परस्य ब्रह्मणो वाचम्रह्मणे प्रतिभावत्प्रतीकह्मणे च परब्रह्मप्राप्तिसायनलेन मन्दमध्यमबुद्धीना विविद्यादिना । यदक्षर न क्षरतीत्यक्षर अविनाशि वेदविदो

६ श्रीधरीध्याख्या।
सरेत्। मनोनेश्वच्ये हेतु योगबलेन सम्यक्षपुद्धामागेण भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्येति। सत्त पर पुरुष परात्मखरूप दिव्य द्योतनात्मक
प्राप्तोति॥ १०॥ केवलादभ्यासयोगादिष प्रणवाधारमभ्यासमन्तरङ्ग विधित्सु प्रतिजानीते—यदक्षरमिति। यदश्चर वेदान्तज्ञा
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या।

अयमोहतमसीऽतीतत्वाद्रवित्वेचीपमानिमत्याशय ॥ ९ ॥ प्रयाण इति । स्रुवोर्मध्ये इति प्राग्वत् ॥ १० ॥ यदश्वरिभिति । सप्रहेणा

## १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

न क्षरतीत्यक्षरमिवनाशि वेदविदो वेदार्थका वदन्ति 'तद्वा एतद्क्षर गागिं ब्राह्मणा अभिवदन्ति' इति श्रुते । सर्वविशेषनिवर्तकत्वेनाभिवदन्त्यस्थूलमनिष्वत्यादि । किच विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दर्शनप्राप्तौ सत्या यद्यतयो यतनशीलाः सन्यासिनो वीतरागा विगतो रागो येभ्यस्ते वीतरागा । यद्या-क्षरिमच्छन्तो क्षातुमिति वाक्यशेष । ब्रह्मचर्य गुरौ चरन्ति तत्ते पद तद्क्षरास्य पद पद्नीयं ते तुभ्यं संप्रहेण सप्रद्व सक्षेपस्तेन सक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथिष्यामि ॥ ११ ॥ 'स यो ह वै तद्भगवन्म-जुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिष्यायीत कतमं वाव स तेन लोक जयतीति तस्म सहोवाच एनहै सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोंकारः' इत्युपक्रम्य 'य पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमभिष्यायीत' इत्यादिना वचनेन 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्' इति चोपक्रम्य 'सर्वे वेदा यत्य-दमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद सप्रहेण ब्रवीम्यो-

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

अविषये प्रतीचि बहाणि वेदार्थविदामि कथ वचनमित्याशङ्काविषयत्वमत्यस्वेवेति मध्या श्रुतिमुद्दाहरति—
तद्वेति । तथापि तिस्मन्नविषये सर्वविद्दोषग्रून्ये वचनमनुचितमित्याशङ्काह—सर्वेति । केवल विद्वरनुभविसिद्धं ग्रथोक्त ब्रह्म किन्नु मुक्तोपस्प्यतया मुक्तानामि प्रसिद्धमित्याह—किंचेति । केवा पुन सन्यासित्व तदाह—
पीतरागा इति । ज्ञानार्थं ब्रह्मचर्यविधानादिष ब्रह्म ज्ञेयत्वेन प्रसिद्धमित्याह—यच्चेति । कथ ति यथोक्त ब्रह्म मम ज्ञानु शन्यमित्यानुकिलत्वेतसमर्जुन प्रत्याह—तत्ते पद्मिति ॥ १९ ॥ वक्ष्यमाणेनोपायेनेत्युक्त व्यक्तीकुर्वज्ञो-कारद्वारा ब्रह्मोपासन शुर्युक्तमनुक्रामिति—स्य यो हेति । सत्यकामेनाभिध्यानफल जिज्ञासुना भगविति पिप्पलाद सबोध्याभिमुखीकियते । निपातौ नु प्रसिद्धमर्थमेव चोतयन्ताविभिध्यानस्य फल्टत्वेन कर्तव्यत्वमावेद्यत । मनुष्येषु मध्ये स योऽधिकृतो मनुष्यखत्प्रसिद्धमभिध्यान यथा सिध्यति तथा सर्ववेदसारभूतमोङ्कारमाभिमुख्येन ध्यायीत । सच्चाभिध्यानमाप्रयाणादिति न्यायेन मरणान्तमनुष्टेयम् । स चैवमनुतिष्टम्प्रकृतेनाभिध्यानेन लोकाना जेतव्याना बहुत्वात्कतम लोक जयतीति प्रश्न पृष्टवते सत्यकामाय पिप्पलादनामा किलाचार्यं प्रतिवचन प्रोवाच । तत्र प्रथममभिध्येयमोकार परापरब्रह्मत्वेन महीकरोति—एतद्वा इति । त्रिमात्रेणाकारोकारमकारात्मकेनेति यावत् । योऽभिध्यायीत तमेव यथाभिध्यात पुरुषमधिगच्छतीत्यादिवचनेनोपासनमौकारस्योक्तमित्यर्थं । प्रश्नश्चित्वत्कर-व्यक्ती व तत्रैवार्थं प्रकृतिताह—अन्यन्नेति । अव्यवधानेनोपनिषदा व्यवधानेन च कर्मश्चतीनां परिस्मन्नात्मित्ताह्मित्याह्—तपासीति ।

## ३ मीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

अक्षरिमिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्तीति पक्षद्वयेऽपि समानम् । तत्ते पद वर्णत्रयात्मक पदनीय वा स्थान विष्णो. परम पद सम्रहेण प्रवश्ये । अय च वाच्यवाचकयोरमेद श्रुतिच्छायया गम्यते । 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्' इति सर्वधर्मातीतं ब्रह्म प्रकृत्य 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पद सम्र-हेण ब्रवीम्योमित्येतत्' इत्योंकारेणोपसहारात् । तत्कछ च प्रतीकमावात् । ओंकार प्रतीकत्वेन प्रकल्य तद्वारा ग्रुद्ध शवछ वा ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् । तथाच श्रुत्यन्तरे 'एतद्वै सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोंकार ' इत्युपक्रम्य 'तसा-

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

यिष्यामि यथा तव बोधो भवति तथा। अतस्वदक्षर कथ मया ज्ञेयमित्राकुळो माभूरित्यभिप्राय। अत्र च परस्य ब्रह्मणो वाचक-रूपेण प्रतिमावत्प्रतीकरूपेण च 'य पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण पर पुरुषमिभ्यायीत स तमधिगच्छति' इत्यादिवचनै-र्मन्दमध्यमबुद्धीना क्रममुक्तिफळकमुपासनमुक्त तदेवेहापि विवक्षित भगवता। अतो योगधारणासिहतमोकारोपासन तत्फळ ५ साम्योक्कर्षदीपिका।

चेदार्थज्ञा वदन्ति । 'तद्वा एतदक्षर गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति' इति श्रुते । 'अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम्', 'अञ्चन्सम्पर्श-मरूपमञ्चयम्' इत्यादिना सर्वविशेषनिवृत्तत्वेनाभिवदन्तीत्यर्थ । न नेवलमभिवदन्त्येवापि तु सम्यग्दर्शनप्राप्तौ यत्यये यत्नशीला सन्यातिनो वीत अपगतो राग इति उपलक्षण रागादिर्थेभ्यस्ते वीतरागा । रागस्यैवोपादान तु द्वेषादीना मूलभूतो राग एवेस्पिभप्रायेण । यद्विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्ज्ञानप्राप्तौ सत्या यदिन्छन्तो ज्ञातुमिति शेष । ब्रह्मचर्यं गुरां चरन्ति 'तदेह श्रीषरीन्याक्या ।

भदन्ति 'एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत ' इति श्रुते । बीतो रागो येभ्यस्ते बीनरागा वतय प्रयत्न-वन्तो यहिशन्ति । यच शात्रमिन्छन्तो ग्ररुकले ब्रह्मचर्य चरन्ति । तत्ते तुभ्य पद पचते गन्यत इति पद प्राप्य स्थहेण सक्षेपेण

# सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूध्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मिखेतत्' इत्यादिभिश्च वचनैः परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपिक्तिस्थान्तेन मन्दमध्यमवुद्धीनां विविश्चितस्थोंकारस्योपासन काळान्तरे मुक्तिफळमुक्त यत्तदेवेहापि 'किंव पुराणमनुशासितार', 'यद्श्चर वेदिवदो वदन्ति' इति चोपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रतिपन्युपायभूतस्योंकारस्य काळान्तरमुक्तिफळमुपासन योगधारणासिहित वक्तव्य प्रसक्तानुप्रसक्त च यित्किचिदिसेवमर्थ उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते—सर्वेति। सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराण्युपळच्यौ तानि सर्वाणि संयम्य सयमनं कृत्वा मनो हृदि हृद्यपुण्डरीके निरुध्य निरोध कृत्वा निष्प्रचारमापाद्य तत्र वशीकृतेन मनसा हृद्यादृष्वगामिन्या नाड्योध्वमारुह्य

## २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

तस्येव च ज्ञानार्थमण्डाङ्ग ब्रह्मचर्यं तत्र तत्र विहितमिलाह—यदिच्छन्त इति । तस्य पदनी गस्य ब्रह्मण सक्षेपेण कथनमोकारद्वारकमिति कथयति—ओमित्येतिदिति । उदाहृतवचनाना ताःपर्यं दर्शयति—परस्येति । तस्य वाचकरूपेण वा तस्येव प्रतीकरूपेण वा विविश्वतस्योपासन यथोक्तैवंचनेरुक्तिति सवन्ध । ननु परिसान्ब्रह्मणि तस्य मसादिवानयादेव प्रतिपित्तरिधकारिणो भविष्यति किमित्युपासनमोङ्कारस्योपन्यस्यते तत्राह—परेति । यद्यपि विशिष्टस्याधिकारिणो विनेवोपासनमुपनिषच्यो ब्रह्मणि प्रतिपत्तिरुपद्यते तथापि मन्दाना मध्यमानां च तद्धीहेतुरवेनोङ्कारो विविश्वतस्त्रचोपासन ब्रह्मद्वया श्रुतिभिरुपदिष्टिमित्यर्थ । तस्य क्रममुक्तिफल्यवादनुष्टेयत्व स्वयति—कालान्तरेति । भवत्येव श्रुतीना प्रवृत्तिस्तावता प्रकृते किमायातमित्याशङ्काह—उक्त यदिति । तदेवेहापि वक्तव्यमित्युत्तरेण सवन्ध । उपासनमेवोपास्योपन्यासद्वारा स्फोरयति—कविमित्यादिना । पूर्गोकरूपेणेल्यभिधानत्वेन प्रतीकत्वेन चित्यर्थ । श्रोतस्योपासनस्यान्यमानस्य सोपस्करत्व सगिरते—योगेति । तर्हि कथम्—'अनन्यचेता सततम्' इत्यादि वक्ष्यते तत्राह—प्रसक्तेति । ओकारोपासन प्रसक्त तद्वनन्तर तत्फलमनुप्रसक्त तद्वारा चापुनरावृत्त्यादि वक्तव्यते तत्राह—प्रसक्तेति । ओकारोपासन प्रसक्त तद्वनन्तर तत्फलमनुप्रसक्त तद्वारा चापुनरावृत्त्यादि वक्तव्यते तत्राहिनिविष्टमित्यर्थ । उक्तेऽथे समनन्तरप्रनथमुख्यापवित्यर्थ इति । श्रोत्रादीना कुत्र द्वारव्यत्वाह—उपलब्धाविति । तेषा सयमन विषयेषु प्रवृत्ताना दोषदर्शनद्वारा तेभ्यो वैमुख्यापादनम् । कोऽय मनसो हद्ये निरोधस्तत्राह—निष्यचारिति । मनसो विषयाकारवृत्ति निरुध्य द्वि वशोकृतस्य कार्यं दर्शयति—तत्रेति । सर्वाण्यप्रलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सनिरुध्य वायुमपि सर्वतो । सर्वाण्यप्रलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सनिरुध्य वायुमपि सर्वतो । सर्वाण्यप्रलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादिन सनिरुध्य वायुमपि सर्वती ।

देवंविद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति १ इति दृष्टम् । आयतन शालगामवत्प्रतीक तेन ॥ ११ ॥ श्रुवोर्मध्ये कथ प्राण-मावेशयेदित्यत आह—सर्वेति । सर्वाणि शब्दादिविषयग्रहणद्वाराणीन्द्रियाणि सयम्य निगृह्य तथा हृदि मनोऽपि निरुध्य तथा कञ्चकमूत प्राण मूर्घन्यनाड्या सुषुम्नाख्यया मूर्घि श्रुवोर्मध्ये आधाय कथ योगधारणा योगशास्त्रोक्ता

४ मधुसूद्नीन्याख्या।
स्वस्य ततोऽपुनराष्ट्रतिस्तन्मार्गश्चेसर्थंजातमुच्यते यावद्ध्यायसमाप्ति॥ १९॥ तत्र प्रवक्ष्य इति प्रतिज्ञातमर्थं सोपकरणमाह
द्वाभ्याम्—सर्वाणीिन्द्रयद्वाराणि सयम्य खखिवषयेभ्य प्रखाह्रस्य विषयदोषद्र्यानाभ्यासात्तत्तिद्वमुखतामापादिते श्रोत्रादिभि
शाब्दादिषिषयप्रहणमकुर्वन् । बाह्येन्द्रियनिरोधेऽपि मनस प्रचार स्यादिस्यत आह—मनो हृदि निरुध्य च अभ्यासवैराग्याभ्या
षष्ठे व्याख्याताभ्या हृद्यदेशे मनो निरुध्य निर्शतकतामापाद्य च । अन्तरिप विषयचिन्तामकुर्वन्निस्वर्थं । एव बहिरन्तरुप-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तद्वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्धिषिन्त' इतिश्चते तत्पद ते सक्षेपेण प्रवक्ष्ये कथियवामि ॥ ११ ॥ सर्वाणि च शब्दादि-विषयोपलब्बौ द्वाराणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि सयम्य तत्तद्विषयेभ्य सयमन प्रत्याहरण कृत्वा हृदि हृत्कमले मनो निरुध्य तत्तद्विष्-यस्मरणान्निरोधन च कृत्वा। निष्प्रचारमापाद्येतियावत्। तत्र वशीकृतेन मनसा हृद्यादूर्ध्वगामिन्या नाड्योर्ध्व भूमिकाजयक्रमेणा-६ श्रीषरीन्याक्या।

प्रवक्षे । तरप्राह्युपाय कथविष्यामीत्यथं ॥ ११ ॥ प्रतिज्ञातसुपाय साङ्गमाह—संवैति द्वाभ्याम् । सर्वाणीन्द्रियद्वाराणि सयम्य प्रत्याहृत्य । चक्षुरादिभिनौद्यानिषयम्हणमकुर्विज्ञत्यथं । मनश्च हृदि निरुध्य । बाह्यनिषयसरणमकुर्विज्ञत्यथं । मूर्शि श्रुवोर्मेष्ये प्राणमाधाय

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या ।

मिषास्य इति । सम्यनगृक्कते निश्चीयतेऽनेनेति सम्रह उपायस्तेनोपायेनैतत्पद्ममिषास्ये उपायमत्र सतताभ्यासाय वक्ष्ये ॥ ११ ॥ सर्वेति । द्वाराणीन्द्रियाणि । हृदीस्त्रनेन विषयसङ्गाभाव उच्यते नतु विष्ठास्थानाधिष्ठानम् । आत्मन त्राणमात्मसार्श्विमिच्छाज्ञत्त्रयात्मनि मूर्झि

# ओमिलेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसारन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितः प्रवृत्तो योगधारणा धारियतुम् ॥ १२ ॥ तत्रैव च धारयन् — ओसि-स्येकाक्षर ब्रह्म ब्रह्मणोऽभिधानभूतमोकार व्याहरसुद्धारयस्तदर्थभूत मामीश्वरमनुस्मरन्ननुचिन्तयन्य प्रयाति म्नियते स त्यजन्परित्यजन्देह शरीरम्। त्यजन्देहमिति प्रयाणविशेषणार्थं देहत्यागेन प्रयाणमा-

२ आन दगिरिन्याख्या ।

निगृह्य हृदयमानीय ततो निर्गतया सुपुन्नया कण्ठश्रूमध्यळळाटकमेण प्राण मूर्धन्यावाय योगधारणामारूढो ब्रह्म व्याहरमा च तद्र्थमनुस्मरन्परमा गति यातीति सबन्ध ॥ ६२ ॥ यथोक्तयोगधारणार्थं प्रमुत्तो मूर्धनि प्राणमावाय धारयन्कि कुयादित्याशक्क्यानन्तरश्चोकमवतारयति—तत्रवेति । एक च तद्रक्षर चेत्रेकाक्षरमोमित्येवरूप तत्कथ ब्रह्मेति विशिष्यते तन्नाह—ब्रह्मण इति । य प्रयानीति मरणमुक्त्वा त्यजनदेहमिति मुवता पुनक्तिराश्रिता त्यादि-त्याशक्क्य विशेषणार्थं विष्टुणोति—देहेति । एवमोकारमुचारयन्नर्थं चामिध्यायन्ध्यानिष्ट स पुमानित्यर्थं । परमा-

घारणा मनसो देशविशेषनिबन्धिनी आस्थित अनुतिष्ठन्सन् ॥ १२ ॥ मूर्धि प्राणमाधाय कि कुर्यादत आह— ओकाररूप एकाक्षर एक च तदक्षर च वर्णी ब्रह्म च तद्याहरनुचरन् मा च ब्रह्मभृतमनुस्मरन्, यो हि देगदत्त स्मृत्वा तन्नाम व्याहरति तस्में देवदत्तोऽभिमुखो भवत्येव ब्रह्मणो नामोचारणेन सनिहिततर व्यापक ब्रह्म साधकस्य सनिधी यते । सनिहिते च ब्रह्मणि यो देह त्यजन् ब्रियमाण प्रयाति ऊर्ध्वनाड्या उत्कामित स परमा गति सनिकृष्टब्रह्मरूपा याति । ब्रह्मव प्रकृत्य श्रूयते 'एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सग्देपोऽस्य परम आनन्द । इति । तामेत्र गति शुद्ध ४ मधुस्दनी यारया।

लिबद्वाराणि सर्वाणि सर्विरुध्य कियाद्वार प्राणमि सर्वतो निगृह्य भूमिजयक्रमेण मूर्श्याय भुवोर्मव्ये तदुपरि च गुरूपदि-ध्रमार्गणावेश्यात्मनो योगवारणामात्मविषयसमाधिरूपा धारणामास्थित । आत्मन इति देवतादित्याग्रत्त्यर्थम् ॥ १२ ॥ ओमिल्रोकमक्षर ब्रह्मवाचकलात्प्रतिमावद्रह्मप्रतीकलाद्वा ब्रह्म व्याहर्ण्यस्न् । ओमिति व्याहरिक्रलेतावतेव निर्वाहे एकाक्षरमिल्य-नायासकथनेन खुल्थर्थम् । ओमिति व्याहरिक्रकाक्षरमेकमिद्वतीयमक्षरमिवनाशि सर्वव्यापम् ब्रह्म मा, ओमिल्रस्थार्थ स्मरित्रिति वा । तेन प्रणव जपस्तद्भिषयभूत च मा चिन्तयन्मूर्धन्यया नाच्या देह ल्यजन् य प्रयाति स याति देवयानमार्गण ब्रह्मलोक गला तद्भोगान्ते परमा प्रकृष्टा गर्ति मद्रूपाम् । अत्र पतक्षलिना 'तीव्रसवेगानामामच समाधिलाभ ' इयुक्ला 'ईश्वरप्रणि-धानाद्वा' इत्युक्तम् । प्रणिधान च व्याख्यात 'तस्य वाचक प्रणव', 'तज्ञपस्तदर्थमावनम्' इति । 'समाधितिद्धिरीश्वरप्रणि-धानात्' इति च । इहतु साक्षादेव तत परमगतिलाभ इत्युक्तम् । तस्मादिवरोधायोमिल्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरिक्रात्मनो ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

रह्यात्मन खस्य प्राण मूर्धन्याधाय सस्थाप्य योगधारणा धारियतुमास्थित प्रवृत्त सन् आत्मनो योगधारणामिति वान्वय ॥ १२ ॥ भोमिति । एक च तदक्षर एकाक्षर ब्रह्म ब्रह्मणोऽभिधानभूतम् । अभिधायक्रमितियावत् । ॐकार व्याहरज्ञुचारयन् तदिभिधेय परमात्मान मामनुस्मरज्ञनुचिन्तयन् । यत्तु भोमितिव्याहरन् एकाक्षर एकमक्षर एकमितियमक्षरमविनाि सर्वव्यापक ब्रह्म मा भोमित्यस्थार्थ स्मरचितिकेचित् । तज्ञ । 'एतद्व सत्यक्रम पर चारर च ब्रह्म यदोंकार ' इत्युपकम्य 'य पुनरेत त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुषमिध्यायीत' इतिश्चत्यननुसरणेन तिद्वस्मरणस्य स्पष्टलात् । श्रुतिस्थित्रमात्र-शब्दस्यकशब्देन व्याख्यान भगवता कियते । श्रुतौ त्रिमात्रेणेलस्य प्रथममक्षरत्यापित तत चकारेण ततो मकारेणेति अमो माभूदिस्येतदर्थम् । भोमिति त्रिमात्रमेकमेवाक्षर व्याहरन् नतु मात्रामेदेनाक्षरत्रय पृथकपृथग्वाहरिज्ञत्यर्थ । किच रूढि-चींगमपहन्तीित न्यायात् अक्षरशब्द ओकारेणेव सबध्यते तस्य वर्णे रूढलात् । योगाश्रयण तु रूट्यसमेवे । तस्मात् श्रुत्यनुसारि व्यवहितान्वयरहित रूढिपरित्यागदोषात्रस्त सर्वज्ञाना भाष्यकृता व्याख्यानमेव ह्यमिति दिक् । य प्रयाति म्रियते । देह त्यजन् प्रयातीत्यनेनैव प्रयाणकालो मरणकाल उक्त । देह त्यजिति तिहरोषणार्थं प्रयाणकाल आत्मनो देहत्यागमात्र प्रयाण नतु खल्पनाशेनेल्थं । देह त्यजन्य प्रयाति स परमा उत्कृष्टामवाध्या गति स्थान मोक्षाख्य ब्रह्मलोकप्रातिकप्रेपाय याति स्थान मोक्षाख्य ब्रह्मलोकप्रातिकप्रयापित हित्रमात्र प्रयापित स परमा उत्कृष्टामवाध्या गति स्थान मोक्षाख्य ब्रह्मलोकप्रातिकप्रयापित हित्रमात्र प्रयाति स परमा उत्कृष्टामवाध्या गति स्थान मोक्षाख्य ब्रह्मलोकप्रातिकप्रयापित हित्रमात्रीतिकप्रयाप्त ।

योगस्य धारणा स्थैर्यमास्थित आश्रितवान्सन् ॥ १२ ॥ ओमिति । ओमिलेक यदक्षर तदेव महावाचकत्वाहा प्रतिमादिवद्रह्मप्रतीकत्वाहा महा तह्याहरन्नुचारयन् तहाच्य च मामनुस्मरन्नेव देह त्यजन्य प्रकृषेण याति अचिरादिमार्गेण स परमा श्रेष्ठा महाति याति प्रामोति ७ अभिनवगुसाचार्यव्यास्थ

सकळतस्वातीते घारयन्तीति कायनियम ॥ १२ ॥ वश्मिति जपतीति बाङ्नियम । मामनुस्राजिति चेतसोऽनन्यगामिता । य अयाति दिनदिनमपुनरावृत्तये गच्छति । तथाच देह सजन्कथमपुनरावृत्तये गच्छति इद सकळापत्स्थान झरीर माभूपादिति । एव यो मामनन्य भ ० गी ० ५०

# अनन्यचेताः सततं यो मां सरित निखशः। तस्याहं सुलभः पार्थ निखयुक्तस्य योगिनः॥ १४॥

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम

त्मनो न खरूपनाशेनेत्यर्थः। स एवं त्यजन्याति गच्छति परमां प्रकृष्टां गतिम् ॥ १३ ॥ किंच-अन-न्येति । अनन्यचेता नान्यविषये चेतो यस्य सोऽयमनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां परमेश्वरं स्मरित नित्यशः । सततमिति नैरन्तर्यमुच्यते । नित्यशः इति दीर्घकाळत्वमुच्यते । न षण्मासं संवत्सर वा किं तर्हिं यावज्जीव नैरन्तर्येण यो मां स्मरतीत्यर्थः । तस्य योगिनोऽहं सुलभः सुखेन लभ्यः । पार्थं, नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । यत एवमतोऽनन्यचेता सन्मिष

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या

मिति गतिविशेषण कममुक्तिविवक्षया द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥ नतु वायुनिरोधविधुराणामुदीरितया रीला स्वेच्छाप्रयुक्तोत्क्रमणासभवाहुर्छभा परमा गतिरापतेदिति तत्राह—िकंचेति । इतश्च भगवदनुस्मरणे प्रयतितव्यमित्यर्थ । सतत्त
नित्यश इति विशेषणयोरपुनरुक्तत्वमाह—सतत्मित्यादिना । उक्तमेवापौनरुक्तय व्यक्तीकरोति—नेत्यादिना ।
जितासुरिच्छया देह त्यजित तदितरस्त कर्मक्षयेणैवेति विशेष विवक्षयन्नाह—यत इति । अनन्यचेतस समाहितचेतस
प्रतीश्वरस्य सौलभ्यमेवमित्युच्यते ॥ १४ ॥ कि त्वा प्रासास्त्वरयेवावतिष्ठन्ते कि वा पुनरावर्तन्ते चन्द्रलोकादिवेति
३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

ब्रह्मैव प्रामोति ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारा ॥ १२ ॥ इय मतिरतीव दुर्लमेति मामस्या इत्याह—अनन्येति । नास्ति अन्यत्र चेतो यसासौ अनन्यचेता इत्यनेन स्वरणे आदर उच्यते । सतत्मिति नैरन्तर्यम् । यो मा स्वरति नित्यश इति दीर्घका-छत्वम् । यावज्ञीव सारतीत्यर्थः । तसाह सुलमः पार्थः, नित्ययुक्तस्य नित्ये योगिनामावश्यके युक्ताहारविहारादौ यमनि-

## ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

योगधारणामास्थित इति व्याख्येयम् । विचित्रफळलोपपत्तर्वा न विरोध ॥ १३ ॥ य एव वायुनिरोधवैधुर्येण भ्रुवोमंध्ये प्रणम्माविस्य मूर्धन्यया नाड्या देह स्यक्तं खेच्छ्या न शक्कोति कितु कर्मक्षयेणैव परवशो देह स्यक्ति तस्य किं स्यादिति तदाह—न विद्यते मदन्यविषये चेतो यस्य सोऽनन्यचेता सतत निरन्तरं निस्यशो यावजीव यो मा स्परित तस्य खवशतया परवश्वतया वा देह स्यजतोऽपि निस्ययुक्तस्य सततसमाहितिचत्तस्य योगिन सुलम सुखेन लभ्योऽह परमेश्वर इतरेषामतिदुर्लभोऽपि हे पार्थ, तवाहमतिसुलभो मा भैषीरिस्यमिप्राय । अत्र तस्यति पष्ठी शेषे सबन्धसामान्ये कर्तरि 'न लोका—' इस्यादिना निषेधात् । अत्र चानन्यचेतस्त्वेन सत्कारोऽस्यादर , सततमिति नैरन्तर्यं, निस्यश इति दीर्घकालल, स्मरणस्योक्तम् । तेन 'स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि ' इति पातज्ञल मतमनुस्त भवति । तत्र स इस्यभ्यास उक्तोऽपि स्मरणपर्यन्वसायी । तेन यावजीव प्रतिक्षण विक्षेपान्तरश्चत्याया मगवदनुचिन्तनमेव परमगितिहेतुर्मूर्धन्यया नाड्या तु खेच्छ्या ५ माच्योक्कांदीपिका।

अधिगच्छिति ॥ १३ ॥ किचान्तकाले मत्सरण मत्प्राप्तिकर न सर्वस्य सुलभ कितु योगी मा वासुदेवमनन्यचेता नान्यस्मिन्वषये चेतो यस्य स । अनेनात्यादर उक्त , सतत सर्वदेति नैरन्तर्यमुक्त, निलश इति दीर्घकाललम् । तथाचात्यादरेण यावजीव नतु षण्मास वत्सर वा नैरन्तर्येण यो मा परमेश्वर स्मरति तस्य योगिनो निल्युक्तस्य सदा समाहितचित्तस्याह सुलभ सुखेनानायासेन लभ्योऽन्तकालेऽनायासलब्धमत्सरणेनेति । यत एवमतोऽनन्यचेता सन्मयि समाहितो भवेदित्याशय । पार्थेति सबोधयन् तव तक्त्तसाधनसौलभ्येन मत्प्राप्ति सुलभेति सूचयति ॥ १४ ॥ कि ला प्राप्ताश्वन्द्रलोकादिव पुनरावर्तन्ति ६ श्रीधरीज्याक्या ।

॥ १३॥ एव चान्तकाले थारणया मत्प्राप्तिनित्याभ्यासवशत एव भवति नान्यस्थेति पूर्वोक्तमेवानुसारयति—अनन्येति । नास्त्यन्यस्थि-श्चेतो यस्य तथाभृत सन् यो मा सतत निरन्तर नित्यश प्रतिदिन सरति तस्य नित्ययुक्तस्य समाहितस्याह सुखेन लभ्योऽसि नान्यस्य ७ अभिनवग्रप्ताचायस्याख्या ।

चेता स्वरित सततमेव याति जानाित स मङ्गाव मत्स्वरूपम् ॥ १३ ॥ नन्वत्र मुने परब्रझाहैतपदोपश्चेपविरोधी उत्झान्तौ भर" । तथा-लोक 'व्यापिन्या शिवसत्तायामुत्झान्तिर्नाम निष्फळा । आव्यापिनि शिवे नाम नोत्झान्ति शिवदायिनि ॥' इति । यदि वा सतताभ्या सोऽपि यैर्न कृतस्थापि कुतश्चित्स्वत्रश्चेश्वरेच्छादेनिमत्ताद्न्य एव क्षणे यदा तादरभावो जायते तदायमुत्झान्तिळक्षण उपाय सस्कारान्तरप्रतिबन्धक उक्त । अतएव यदक्षरमित्यादिनाऽभिधास्ये इत्थन्तेन प्रतिज्ञा कृता । क्षणमात्रस्यापि भगवदनुषिन्तनमयस्य सक्कसस्कारविष्वसम्बद्धकामृद्भुतद्वत्तिं प्रतिपाद्यितु यदाहुराचार्यवर्या 'निमेषमपि यद्येक क्षीणदोषे करिष्यसि । पद चित्ते तदा शभो किं न सपाद्यिक्यसि ॥' इति । अतएव प्रयाणकाळे स्वरणेन विना सण्डनेति(?) येषा शङ्का तान्वीतशङ्कान्कर्तुमुक्तमनन्यचेता सततमिति । अन्यत्र फलादौ साध्ये यस्य न चेत इत्यर्षः । तस्याह सुलम इति । तस्य न कश्चित् किंचित्प्रयाणकाळीचित्सपर्येषण तीर्थसेवा उत्तरायण मावर्तनसञ्चयः सरविद्युद्धि सचित्तकत्व विद्यवदादिपुण्यकाळी दिन अङ्गित्वमपित्रश्च्यापित्रह स्नेहमळविदीनदेहता ग्रह्मवस्वादिग्रह

# मामुपेल पुनर्जन्म दुःग्वालयमशाश्वतम् । नामुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५॥

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सदा समाहितो भवेत् ॥ १४ ॥ तव सौलभ्येन कि स्यादित्युच्यते ग्रृणु तन्मम सौलभ्येन यद्भवित—मामुपेत्य मामीश्वरमुपेत्य मद्भावमापद्य पुनर्जन्म पुनरत्पत्ति न प्राप्नविति । किविशिष्ट पुनर्जन्म न प्राप्नविति तिक्विशेषणमाह—दु खाल्यं दु खानामाध्यात्मिकादीनामाल्यमाश्रयमालीयन्ते यस्मिन्दु, खानीति दु खाल्य जन्म । न केवल दु पाल्यमशाश्वतमनव-स्थितस्कूप च नामुवन्तीदृशं पुनर्जन्म महात्मानो यत्य सिसिद्ध मोक्षार्य। परमा प्रकृष्टां

#### २ आनन्टगिरिच्याख्या ।

सदेहात्प्रच्छति—तवेति । तत्रोत्तरश्लोकेन निश्चय दर्शयति—उच्यत इति । ईश्वरोपगमन न सामीप्यमात्रमिति व्याच्छे—मञ्जाविमिति । पुनर्जन्मनोऽनिष्टत्व प्रश्नद्वारा स्पष्टयति—किमित्यादिना । महान्मत्व प्रकृष्टमत्त्वविश- ध्वम् । यतयस्तिमक्षेत्रेश्वरे समुत्पन्नसम्यग्दिशनो भूत्वेति शेष । भगवन्तमुपगतानामपुनराष्ट्रता तनो विमुतानामपुप-

## ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

यमादौ च युक्तसाबहितस्य योगिन । योगमनुतिष्ठत ॥ १४॥ त्वछामेऽपि कि स्यादत आह—मामिति । मामुपेत्य पुनर्द्वितीयवार जन्म नामुवन्ति । यजन्म दु खानामालयभूत मृद्दृदृष्ट्या किचित्सुखालयत्वेऽप्यगाश्वत नश्वरम् । तुच्छ-मित्यर्थ । के नामुवन्ति । महात्मानो योगेन जितचित्ता । अतएव परमा सिर्द्धि मोक्ष गता । अगता अपि प्रत्या-सन्नत्वाद्भता एव । तथा ब्रह्मलोकगतान्त्रकृत्य स्वयंते 'ब्रह्मणा सह ते सर्न सप्राप्ते प्रतिसचरे । परस्यान्ते कृतात्मान प्रविश्वन्ति पर पदम्' इति । प्रतिसचरे ब्रह्मे प्रत्ये । परस्य चतुर्मुखस्य । अन्ते नाशे ॥ १५॥ त्वद्लाभेऽपि कि स्यादत

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

प्राणोत्क्रमण भवतु न वेति नातीवाप्रह ॥ १४ ॥ भगवन्त प्राप्ता पुनरावर्तन्ते न वेति सदेहे नावर्तन्त इत्याह—मामिश्वर प्राप्य पुनर्जन्म मनुष्यादिदेहसबन्धम् । कीदशम् । दु खालय गर्भवासयोनिद्वारिनर्गमनाद्यनेकदु खस्थान अशाश्वतमस्थिर स्ष्टनष्टप्राय नामुवन्ति । पुनर्नावर्तन्त इत्यर्थ । यतो महात्मान रजस्तमोमलरिह्नान्त करणा शुद्धमत्त्वा समुत्पन्नसम्य वर्द्शना मल्लोकभोगान्ते परमा सर्वोत्कृष्टा सिर्दिहं मुक्ति गतात्ते । अत्र मा प्राप्य सिद्धं गता इति वदतोपासकाना क्रममुक्ति-

## ५ माष्योत्कपदीपिका।

छत नेति सिंदहान प्रसाह—मामिति । मामीश्वरसुपेस मद्भाव मत्सारूप्यादिकमापय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति पुनरावृत्तिमिति यावत् । किविश्विष्ट पुनर्जन्म न प्रामुवन्तीति तिद्विशेषणमाह । दु खालय दु खानामाण्यात्मिकाधिमौतिकाधिदैविकानामाल्यमालीयन्ते दु खान्यस्मित्तिति दु खालयम् । दु खाश्रयमिति यावत् । तत्राध्यात्मिक द्विविध शारीर मानस च । वातपित्तश्रेष्मणा वैषम्यनिमित्त शारीर, कामकोधलोभमोहभयेष्याविषयविशेषादर्शनादिनिबन्धन मानस । सर्वं चैतदान्तरोपायसाध्यसादाध्यात्मिक सनुष्यपञ्चमृगपिक्षसरीस्पर्यावरनिमित्तमाधिमौतिक, यक्षराक्षसविनायकप्रहायावेशनिबन्धनमाधिदैविक । आधिभौतिकमाथिदैविक च दु ख बाह्योपायसाध्य पुनर्जन्मनो दु खाना चालय स्थानमिति । अस्मिन्पक्षे 'मामुपेस्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते' इति वक्ष्यमाणानचुरोधो विशेष्याध्याहारापत्त्यादिदोषश्चापतस्य काचायरय पक्ष उपेक्षित । गर्भवासयोनिद्वारिनर्गमनादिदु खाना दु खन्त्रयेष्मालानचुरोधो विशेष्याध्याहारापत्त्यादिदोषश्चापतस्य अश्वस्ववमनवस्थितरूप चेदश पुनर्जन्म नामुवन्ति । यत महात्मान विश्चद्वचित्ता तिसन्परमेश्वरे समुत्पन्नसम्यग्दर्शना सिर्द्धि परमा प्रकृष्टा मोक्षाभिधा गता प्राप्ता परमा सिर्द्धि मोक्ष गता अगता अपि प्रसामन्नखाद्वता एव । तथा ब्रह्मलोक्कगतान्त्रकृत्य सर्थते 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे सप्राप्त प्रतिसचरे । परसान्ते कृतात्मान प्रविश्वन्ति पर पदम् ॥' इति । प्रतिसचरे ब्रह्मप्रलये । परस्य चतुर्भुखस्थान्ते नाशे इत्यन्ये । अस्मिनपक्षे आब्रह्मभुवनादित्युत्तरकोकावित्त्रस्थाकावित्यान्यकेकावित्यान्ति स्वाप्ति स्वाप्ति विद्वत्तर्वा । स्विष्टि परसा परसान्ते स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति विश्वस्वान्ते नाशे इत्यन्ये । अस्मिनपक्षे आब्रह्मभुवनादित्युत्तरकोकावित्यान्यस्वानिक्ष स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वाप

## ६ श्रीधरीव्याख्या।

॥ १४ ॥ यद्यप्येव त्व सुलमोऽसि तत किमत आह—मामिति । उक्तलक्षणा महात्मानो मद्भक्ता मा प्राप्य पुनर्दु खाश्रयमनित्य च जन्म न प्राप्नुवन्ति । यतस्ते परमां सम्यक्सिद्धिं मोक्षमेव प्राप्ता पुनर्जन्म दु खाना चालय स्थान ते मासुपेल न प्राप्नुवन्तीति वा

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

इलादि॰ क्लेशोऽभ्यर्थनीय इलर्थ । यत्त्रागुक्तं तीर्थे श्वपचगृहे वेलादि ॥ १४ ॥ नतु मङ्गाव यातीत्युक्त तत्र कि प्राप्तेषि पुनराधृत्तिरस्तीत्या॰ शङ्कथाइ—मामुपेलेति । अन्यतस्तु सर्वत एव पुनराधृत्तिरस्तीति समनन्तरेण स्लोकेन प्रतिपादयिष्यते । मा तु प्राप्य न पुनर्योगिनो जन्मा-

१ श्रीधरः २ नीलकण्ठः

# आब्रह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मासुपेख तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

गताः प्राप्ताः । ये पुनर्मा न प्राप्नविन्ति ते पुनरावर्तन्ते ॥ १५ ॥ के कि पुनस्त्वचोऽन्यत्प्राप्ताः पुनरावर्तन्त इत्युच्यते—आब्रह्मेति । आब्रह्मभुवनाद्भवन्ति यस्मिन्भूतानीति भुवनं ब्रह्मभुवन ब्रह्म-लोक इत्यर्थः । आब्रह्मभुवनात्सह ब्रह्मभुवनेन लोकाः सर्वे पुनरावर्तिनः पुनरावर्तनस्वभावाः हे अर्जुन, मामेकमुपेस्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिनं विद्यते ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोकसहिता लोका

## २ आनन्दगिरिज्याख्या।

जातसम्यग्धियां पुनरावृत्तिरथंसिद्धेत्याह—ये पुनरिति ॥ १५ ॥ 'भपाम सोमममृता अभूम' इति श्रुते स्वर्गादिगतामामि समानैवानावृत्तिरित्याशक्काते—किं पुनरिति । अर्थवादश्रुतौ कर्मिणाममृतत्वस्यापेक्षिकत्व विव-श्चित्वा परिहरति—उच्यत इति । एतेन भूरादिलोकचतुष्टय प्रविद्याना पुनरावृत्ताविष जनआदिलोकत्रय प्राप्ताना-मपुनरावृत्तिरिति विभागोक्तिरप्रामाणिकत्वादेव हेयेत्यवधेयम् । तर्हि तद्वदेवेश्वर प्राप्तानामि पुनरावृत्ति शक्काते नेत्याह—मामिति । यावत्सपातश्चितवदीश्वर प्राप्ताना निवृत्ताविद्याना पुनरावृत्तिरप्रामाणिकीत्यर्थ । यस्य स्वाभा-विकी वशप्रयुक्ता च शुद्धिस्तस्यैवोक्तेऽर्थे बुद्धिरुदेतीति मत्वा सबुद्धिद्वयम् ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोकसहिताना पुनरावृत्तौ ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

आह—आब्रह्मोति । आत्रह्मभुवनाद्रह्मळोकमिन्याप्य । त्रह्मळोकेन सहैवेत्यर्थ । लोका पुनरावर्तिन पुनरावृत्ति-स्वभावा. । हे अर्जुन, शेष स्पष्टम् । अत्रेय व्यवस्था । ये कममुक्तिफळाभिर्द्रहरादिविद्याभित्रह्मळोक गतास्ते तत्रैव ज्ञान प्राप्य त्रह्मणा सह मुच्यन्ते । येतु पञ्चाप्रिविद्याभित्रह्मळोक गतास्तेऽनुपासितपरमेश्वराः पुनरावर्तन्त इति ॥ १६॥ ४ मध्यस्वनीव्याख्या ।

देशिता ॥ १५ ॥ मगवन्तमुपागताना सम्यग्दर्शिनामपुनराग्नतो कथिताया ततो विमुखानामसम्यग्दर्शिना पुनरावृत्तिरथैसिद्धेखाह—आब्रह्मभुवनात्, भवन्त्यत्र भूतानीति भुवन लोक । अभिविधावाकार । ब्रह्मलोकेन सह सवेऽिप लोका मिद्रमु खानामसम्यग्दिशना मोगभूमय पुनरावर्तिन पुनरावर्तनशीला । ब्रह्मभवनादिति पाठे भवन वासस्थानमिति स एवार्थ । हे अर्जुन खत प्रसिद्धमहापौरुष । कि तद्धदेव ला प्राप्तानामिप पुनराग्रत्तिनेलाह—मामीश्वरमेकमुपेल तु । तुशब्दो लोकान्तरवैलक्षण्यद्योतनार्थोऽवधारणार्थो वा । मामेव प्राप्य निर्वताना हे कौन्तेय मातृतोऽिप प्रसिद्धमहानुभाव, पुनर्जन्म न विद्यते । पुनराष्ट्रत्तिनीत्तीलयर्थ । अत्रार्जुन कौन्तेयेति सबोधनद्वयेन खरूपत कारणतश्च द्यद्धिक्तांनसपत्तये सूचिता । अत्रय व्यवस्था—ये
कममुक्तिफलाभिरुपासनाभिर्वह्मलोक प्राप्तास्तेषामेव तत्रोत्पन्नसम्यग्दर्शनाना ब्रह्मणा सह मोक्ष । येतु पञ्चामिविद्यादिभिरतत्कतवोऽिष तत्र गतास्तेषामवश्यभावि पुनर्जन्म । अतएव कममुत्त्यभिप्रायेण 'ब्रह्मलोकमिसपयिते नच पुनरावर्तते', 'अनागृत्ति
शब्दात्' इति श्रुतिसूत्रयोरुपपत्ति । इतरत्र तेषामिह न पुनरावृत्ति 'हम मानवमावर्तं नावर्तन्ते' इति 'इहेमम्' इतिच विशेपणाद्गमनाधिकरणकल्पाद्न्यत्र पुनरावृत्ति प्रतीयते ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोकसहिता सर्वे लोका पुनरावर्तिन कस्मात्कालपरिच्छि
५ भाष्योत्कर्षदीिषका ।

रोघोमुख्यार्थंपरित्यागश्च बोध्य ॥१५॥ ये पुनर्मां न प्राप्तुवन्ति ब्रह्मलोकादिक प्राप्ता अपि पुनरावर्तन्ते इत्याह —आब्रह्मभुवना दिति । ब्रह्मलोकसहिता सर्वे लोका पुनरावर्तिन पुनरावर्तनत्वभावा मामीश्वरमेकमुपेल तु पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति । पुनरावृत्ति-रिति यावत् । न विद्यते । अर्जुन कौन्तेयेति सबोधनद्वयेन साक्षान्मद्भक्ता मामुपेल न निवर्तन्ते इत्यत्र तु नास्ति स्वयय । ब्रह्मलोक गता अपि ये अश्वमेधादिकर्मणा विगतपापलात्व्वच्छतामापन्नास्तत्र गतास्ते पुनरावर्तन्ते । ये तु मत्सवन्धिहरण्यगर्माद्युपासकास्ते

६ श्रीधरीव्याख्या।
॥ १५ ॥ एतदेव सर्वेष्विप लोकेषु पुनराष्ट्रितं दर्शयिश्वारयिति—आब्रह्मोति । ब्रह्मणो भुवन वासस्थान ब्रह्मलोकस्तमिभव्याप्य सर्वे लोका पुनरावर्तनशीला ब्रह्मलोकस्तामि विनाशित्वात्तरप्राप्तानामनुत्पन्नज्ञानानामवश्यभावि पुनर्जन्म । य एव क्रममुक्तिफला-भिरुपासनाभिबैह्मलोक प्राप्तास्तेषामेव तत्रोत्पन्नज्ञानाना ब्रह्मणा सह मोक्षो नान्येषाम् । तथाच 'ब्रह्मणा सह ते' सर्वे सप्राप्ते प्रति-संबरे । परस्थान्ते ब्रह्मणा परमायुषोऽन्ते क्रतात्माना ब्रह्ममावापादितमनोवृत्तय कर्म-द्वारेण येषां ब्रह्मलोकप्राप्तित्तेषा न मोक्ष इति परिनिष्ठिति । मामुपेल वर्तमानाना तु पुनर्जन्म नास्त्रेवेल्यथे ॥ १६॥ नतु च

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

दिशास प्रामुबन्ति 'न स पुनरावर्तते' इति श्रुते । 'य प्राप्य न निवर्तन्ते' इत्यमेऽपि ॥ १५ ॥ आव्रह्मेति । ब्रह्मजोकप्राप्तानामपि पुनरा-इत्तिरत्तीति सर्वेद्यांक्यात । एतद्रभ्युपगमे च तदुपरितनलोकगतिर्युक्तिरित्यभिहित स्वात् तच न हृद्यगममिति सशयमहामोहकलुवी-इतान्तर्दशामकाक प्रतिमातीयमागमाथिगता व्याक्यावर्तिः । आव्रह्म यावद्रह्मपद प्राप्त तावस्थास्कक्षाचित्तिर्यगृष्वीधसाङ्कृवना

# सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्वस्राणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

कसात्पुनरावर्तिन कालपरिच्छिन्नत्वात्कथम् सहस्रोति । सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्त पर्यवसानं यसाहस्तदह सहस्रयुगपर्यन्त ब्रह्मणः प्रजापतेर्विराजो विदु , रात्रिमपि युगस हस्रान्तामह परिमाणामेव । के विदुरित्याह तेऽहोरात्रविदः । कालसंख्याविदो जना इत्यर्थ । यत एवं कालपरिच्छिन्नास्तेऽत पुनरावर्तिनो लोका ॥१७॥ प्रजापतेरहनि यद्भवति रात्रो च तदु-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

हेतु प्रश्नद्वारा दर्शयति—ब्रह्मेति । उक्तमेव हेतुमाकाङ्क्षापूर्वकमुत्तरश्चोकेन साधयति—कथिसत्यादिना । यथोकाहो-रात्रावयवमासर्त्वयनसवत्सरावयवशतस्य यायुरविच्छिन्नत्वात्प्रजापतेस्तद्वन्तर्वर्तिनामि छोकाना यथायोग्यकाछपरि-च्छिन्नत्वेन पुनरावृत्तिरित्यभिशेख व्याच्छे—सहस्रेत्यादिना । अक्षरार्थमुक्त्वा तात्पर्यार्थमाह—यत इति ॥ ९७ ॥ यन प्रजापतेरहस्त्रष्टुगसहस्रपरिमित या च तस्य रात्रि सापि तथेति काछविदामभिप्रायमनुस्त्य ब्राह्मस्याहोरात्रस्य काछपरिमाण दर्शयित्वा तत्रैव विभज्य कार्यं कथयति—प्रजापतेरिति । अव्यक्तमव्याकृतमिति शङ्का वारयति— १ नीडकण्डन्याक्या (चर्षुर्घरी)।

आवृत्तिभाजा कालपरिच्छेदमाह—सहस्रोति । युगशब्दोऽत्र चतुर्युगपर्याय । 'चतुर्युगसहस्र तु ब्रह्मणो दिनसुच्यते' इति पुराणान्तरदर्शनात् सहस्र चतुर्युगानि पर्यन्तोऽवसान यस । चतुर्युगसहस्र ब्रह्मणो दिन रात्रिरि तावती-त्याह—रात्रिमिति । अत्रापि चतुर्युगसहस्राणा अन्तो भवति ता चतुर्युगसहस्रान्ताम् । ते प्रसिद्धा अहोरात्रविदो ४ मधसदनीव्याख्या ।

न्नलादिलाह—मनुष्यपरिमाणेन सहस्रयुगपर्यन्त सहस्र युगानि चतुर्युगानि पर्यन्तोऽवसान यस्य तत्। 'चतुर्युगसहस्र तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते' इति हि पौराणिक वचनम् । तादश ब्रह्मण प्रजापतेरहिदन तत् ये विदु । तथा रात्रिं युगसहस्रान्ता चतुर्युग-सहस्रपर्यन्ता, ये विदुरिति वर्तते । तेऽहोरात्रविदस्त एवाहोरात्रविदो योगिनो जना । ये तु चन्द्रार्कगलैव विदुस्ते नाहोरात्र-विद खलपदिशिलादिलभिप्राय ॥ १७ ॥ यथोक्तैरहोरात्रै पक्षमासादिगणनया पूर्ण वर्षशत प्रजापते परमायुरिति कालपरि-

५ माष्योत्कर्षदीपिका।

तत्रोत्पन्नसम्यग्दर्शना न पुनरावर्तन्ते इति व्यवस्था स्चयति ॥ १६ ॥ ब्रह्मलोकसहिता लोका पुनरावर्तिन इत्युक्त तेषा काल-परिच्छिन्नलादिति हेतुनोपपादयति । सहस्र युगानि पर्यन्त पर्यवसान यस्याहस्तद् ह सहस्रयुगपर्यन्तम् । युगशब्दोऽत्र चतुर्थुगपर । 'चतुर्युगसहस्र तु ब्रह्मणो दिनसुच्यते' इति पुराणोक्ते । चतुर्युगपरिमाण तु मनुष्याणा यद्वर्षे तदेव देवानामहोरात्र ताहशैरहोरात्रे पक्षादिक्रमेण द्वादशिवर्षसहस्र केल्वयुग् भवति । तत्र वर्षचतु सहस्र कृतयुग्, त्रि महस्र त्रेता, द्विसहस्र द्वापर, एकसहस्र कल्वि, अष्टश्चात कृतयुगस्य पूर्वोत्तरसन्ये, एवमग्रेपि युगक्रमेण षट्चतुर्दिशतसन्याकसभ्याकमो बोध्य । सहस्रयुगपर्यन्त ब्रह्मण प्रजापतेर्विराजोऽहरिन विद्व । रात्रिमपि सहस्रयुगमन्तो यस्यास्तामह परिमाणामेव विदु । के विदुरित्याह । तेऽहोरात्रविदो ब्रह्मणो दिनरात्रिकालसन्याविदो जना नतु मनुष्यदिनरात्रिकालविद इत्यर्थ । यतएव यथोक्ताहोरात्रावयवमासर्वयनसत्सरावयवशतसन्यायुरवक्तिल्या प्रजापतिस्तदन्तविर्तिलोका अपि यथायोग्यकालपरिच्छिन्ना अतो ब्रह्मलेकसहिता सर्वे लोका पुनरावर्तिन इत्याशय ॥१०॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

'तपिसनो दानशीला नीतरागास्तितिक्षन । त्रिलोनया उपिर स्थान लभन्ते शोकनितम्' इत्यदिपुराणनानयैसिलोनया सकाशान्म-इलोंकादीनामुत्कृष्टत्न गम्यते । निनाशित्ने च सर्वेषामवैशिष्ट्ये कथमसौ निशेष स्यादित्याशक्ष्य बहुकरपकालावस्थायित्निमित्तोऽसौ विशेष स्यादित्याशक्ष्य बहुकरपकालावस्थायित्निमित्तोऽसौ विशेष ह्याशयेन स्वमानेन शतवर्षायुषो ब्रह्मणोऽइन्दात्रयो प्रमाणमाइ—सहस्तेति । सहस्र युगानि पर्यन्तोऽनसान यस्य तद्रह्मणो यदहस्तथे विदु युगसहस्रमन्तो यस्यास्ता रात्रि च योगनकेन ये निदुस्त पन सर्वज्ञना अहोरात्रविद । येषा तु केवल चन्द्राकगत्सैव ज्ञान ते तथाहोरात्रविदो न मनन्ति, अरुपदर्शितात् । युगशब्देनात्र चतुर्युगमिभिमेतम् 'चतुर्युगसहस्र तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते' इति निष्णुपुराणोक्ते । ब्रह्मण इति च महलेकादिवासिनामप्युप । लक्षणार्थम् । तत्राय कालगणनाप्रकार । मनुष्याणा यद्वर्षे तदेवानामहोरात्र । ताहशैरहोरात्रे पक्षमासादिकस्पनया द्वादशभिनंषेत्रहरे श्रवर्थेग मनति । चतुर्युगसहस्र च ब्रह्मणो दिनम् । तावत्परिमाणेन रात्रि । ताहशैश्वाहोरात्रे पक्षमासादिकस्पनया वर्षशत ब्रह्मण

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्पुनरावर्तन्ते चक्रवत्स्थानान्तरमिवरत् आम्यन्तो विपरिवर्तन्त इति ॥ १६ ॥ नतु क एवं जानाति यस्तर्वभुवनेभ्यः पुनरावृत्तिर्वक्षाद्य एव तानिवरतरस्थायिन श्रूयन्ते । अतएव तावत्कय पुनरावर्तिन । पुनरावर्तित्वे हि तेऽपि स्युः प्रभवाष्ययधर्माण इसाह—सहस्रेत्यादिना । ये सत्वदीर्घदश्चानत्ते श्रद्यणोऽपि रात्रिदिन पश्यन्ति प्रलयोदयतया । तथा चाहरहस्त एव विदुष्य निजानिजामेव चेष्टामग्रुरुध्वन्ते ।

## अव्यक्ताह्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्वहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तन्नैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

च्यते—अव्यक्तेति । अव्यक्ताद्व्यक्तं प्रजापतेः खापावस्था तस्माद्व्यक्ताद् व्यक्तयो व्यव्यन्त इति व्यक्तयः स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजा प्रभवन्त्यभिव्यज्यन्ते अह आगमोऽहरागमस्तस्मिन्नहरागमे काले ब्रह्मणः प्रवोधकाले, तथा राज्यागमे ब्रह्मणः खापकाले प्रलीयन्ते सर्वा व्यक्तयस्तत्रैव पूर्वोकेऽ-

## २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

अव्यक्तमित्यादिना । जातिप्रतियोगिभूता व्यक्तीर्व्यावर्तयति—स्थावरेति । असदुत्पत्तिप्रसिक्त प्रत्यादिशति—अभिव्यज्यन्त इति । पूर्वोक्तमव्यक्तसञ्चक स्वापावस्थ ब्रह्म प्रजापतिशब्दित तस्मिन्निति यावत् ॥ १८॥ नर्ज

जना विदु ॥ १७ ॥ कि ब्रह्मणोऽहि जायते किंवा रात्रावित्यत आह—अव्यक्तादिति । अत्र दैनदिनसृष्टिप्रल-ययो प्रकृतत्वाद्यक्तराब्देन नाव्याकृत वियदादिकारणिमह प्राह्मम् । तदा आकाशादीना सत्त्वात् । कि तिर्हे प्रजा-पते स्वापावस्थेवेहाव्यक्तराब्दार्थः । अय भाव —प्रजापते स्वापकाले तत्किल्पत स्थावरजगमप्रपञ्चः सर्वोऽपि तदी-येऽज्ञानेऽव्याकृतास्ये लीयते राज्यागमे । तथा दिवसागमे पुनस्तत एव यथापूर्वमाविर्भवति । एव दृष्टिसृष्टिन्यायेना-स्नत्किल्पतोऽप्यय वियदादिप्रपञ्चोऽस्नत्सुषुतौ लीयते अस्नत्प्रबोधे यथापूर्व प्रादुर्भवतीति ॥ १८ ॥ कृतहानाकृताभ्या-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

च्छित्रलेनानिलोऽसौ । तेन तल्लोकात्पुनरावृत्तिर्युक्तैव । ये तु ततोऽर्वाचीनास्तेषा तदहर्मात्रपरिच्छित्रलात्तत्लोकेभ्य पुनरावृत्तिरिति किमु वक्तव्यमिलाह—अत्र दैनदिनसृष्टिप्रलययोरेव वक्तुमुपकान्तलात्तत्र चाकाशादीना सत्त्वाद्व्यक्तशब्देनाव्याकृतावस्था
नोच्यते, किंतु प्रजापते खापावस्थेव । खापावस्थ प्रजापतिरिति यावत् । अहरागमे प्रजापते प्रबोधसमयेऽव्यक्तात्तत्खापावस्थारूपाद्यक्तय शरीरविषयादिरूपा मोगमूम्य प्रभवन्ति व्यवहारक्षमतयाऽभिव्यज्यन्ते । राज्यागमे तस्य खापकाले पूर्वोक्ता
सर्वा अपि व्यक्तय प्रलीयन्ते तिरोभवन्ति यत आविर्भूतास्तत्रैवाव्यक्तसङ्कके कारणे प्रागुक्ते खापावस्थ प्रजापती ॥ १८॥
एवमाञ्चविनाश्चिलेऽपि ससारस्य न निवृत्ति क्रेशकर्मादिभिरवशतया पुन पुन प्राहुर्मावारप्राहुर्भूतस्य च पुन क्रेशादिवशेनैव

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रजापतेरहोरात्रे यद्भवति तदाह—अव्यक्तादिति । अत्राव्यक्तशब्देन नाव्याकृत गृह्यते दैनदिनसृष्टिप्रलययो प्रस्तुतलात्तत्र चाकाशादेरत्पत्तिनाशानुकेरतस्मादव्यक्त प्रजापते खापावस्था तस्माद्यज्यन्त इति व्यक्तग्रथराचरलक्षणा निखिला प्रजा भवन्ति भाविभवन्ति नलसन्त्य उत्पृश्चन्ते प्रलीयन्ते इत्यनुरोधात्। युक्तियुक्तलाच्च सत्कार्यवादस्तावद्यक्तियुक्तो नलसत्कार्यवाद । तथाहि कारणव्यापारात्प्रागपि सत्कार्यं कारणव्यापारेण तिर्हे कि साध्यत इतिचेरपूर्वं सत एव कार्यस्याविभाव इति ब्रूम । यत्तु मृत्पिण्डा-दिष्ट्यसानन्तर घटाद्युत्पत्तिर्हर्यते न तत्र प्रश्चस कारणमपितु भाव एव मृद्राववयवरूप । अन्यथाऽभावस्य सर्वत्र युलभ-त्वेन सर्वद्र कार्योत्पत्ति प्रसब्येत । कारणव्यापारादसत्कार्यवादे तु असत कार्यस्य सत्त्व केनापि कर्तुमशक्यम् । निह् शिल्पलक्षेणापि सिकताभ्यस्तेल कुञ्चादेरङ्करमुत्पाद्यितु शक्यम् । किच कार्येण सबद्ध द्युपादानकारण कार्यस्य जनक सबन्धश्चास्त कार्यस्य कारणेन न सभवति। ननु मास्तु सबन्धोऽसबद्धमेव कारणे कार्यं कस्मान्न जन्यते तथाचासदेव कार्यमुत्पत्स्यत इतिचेन्न । तथालेऽसबद्धलाविशेषेण सर्वस्य कार्यजातस्य सर्वस्यात्कारणादुत्पत्तिप्रसङ्गात् । नन्वसबद्धमपि सत्कारण तदेव करोति यत्कारण यत्र शक्त शर्वसद्धलाविशेषेण सर्वस्य कार्यजातस्य कार्यस्य कार्यस्यात्वात् । ननु शक्तिमेद एवताहशो यत यिक्विवेव कार्यमुत्पादयेत् न सर्वमितिचेत् । स शक्तिविशेष कि कार्यसबद्ध कार्यमुत्पादयित उतासबद्ध । नाथ । असता सबन्धायोगात् । न द्वितीय । अव्यवस्थातादवस्थ्यदिखन्यत्र विस्तर । ब्रह्मणोऽह्य आगमे तस्य प्रवोधकालेऽव्यक्ताद्यक्तयो भवन्ति तथा राज्यागमे

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

परमायुरिति ॥ १७ ॥ तत किमत भाह—अध्यक्तादिति । कार्यस्थान्यक्त रूप कारणात्मक तस्यादन्यक्तात्कारणरूपाद्यज्यन्तेऽभि न्यज्यन्त इति न्यक्तयश्चराचराणि भूतानि प्रादुर्भवन्ति । कदा । अहरागमे ब्रह्मणो दिनस्थोपक्रमे । तथा रात्रेरागमे ब्रह्मणये तसिक्ते-वान्यक्तसङ्कते कारणरूपे प्रजय यान्ति । यद्वा तेऽहोरात्रविद इत्येतन्न विधीयते किंतु ते प्रसिद्धा अहोरात्रविदो जना यद्वह्मणोऽहविदु-स्तस्याह्म आगमे अन्यक्ताद्यक्तय प्रभवन्ति, या च रात्रिं विदुक्तस्या रात्रेरागमे प्रकीयन्त इति द्वयोर वय ॥ १८ ॥ तत्र च क्रतना-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

प्रतिरात्रि व तेषामेव निवृत्तपरिस्पन्दाना शक्तिमात्रत्वेनोपस्थानम् । एव सृष्टौ प्रलये च पुन पुनर्भाव नान्येन्ये उपसुज्याते अपितु तएव

# भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवद्याः पार्थे प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥

#### १ श्रीसञ्ज्ञकरसाप्यस ।

व्यक्तसंह्नके ॥ १८ ॥ अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषपरिहारार्थ वन्धमोक्षशास्त्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदर्श-नार्थमिवद्यादिक्केशमूळकर्माशयवशास्त्रावा भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयत इत्यतः संसारे वैरा-ग्यप्रदर्शनार्थ चेदमाह—भृतग्राम इति । भूतग्रामो भृतसमुदायः स्थावरजङ्गमळक्षणो यः पूर्वसि-नकल्प आसीत्स प्रवायं नान्यो भूत्वा भृत्वा पुनरहरागमे प्रलीयते पुन पुना राज्यागमेऽह क्षयेऽवशो-

## २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

प्रवीधकाले ब्रह्मणो यो भूतप्रामो भूत्वा तस्यैव स्वापकाले विलीयते तसादन्यो भूयो ब्रह्मणोऽहरागमे भूत्वा पुना राज्यागमे परवशो विनश्यति तदेव प्रस्यवान्तरकल्प भूतप्रामविभागो भवेदित्याशक्क्यानन्तरस्लोकतात्पर्यमाह—अक्कतेति । प्रतिकल्प प्राणिनिकायस्य भिन्नत्वे सत्यक्कताभ्यागमादिदोषप्रसङ्गात्तरपरिहारार्थं भूतप्रामस्य प्रतिकल्पमेन्वयमास्थ्यमित्यर्थं । यदि स्थावरजङ्गमलक्षणप्राणिनिकायस्य प्रतिकल्पमन्यथात्व तदेकस्य बन्धमोक्षान्वयि नोऽभावात्काण्डह्वयात्मनो बन्धमोक्षार्थस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरफला प्रसज्येतातस्तत्साफस्यार्थमपि प्रतिकल्प प्राणिवर्गस्य नवीनत्वानुपपत्तिरित्याह—बन्धित । कथ पुनर्भूतसमुदायोऽस्वतन्न सन्नवशो भूत्वा प्रविलीयते तन्नाह—अविद्यारिति । आदिशब्देनास्मितारागद्देषाभिनिवेशा गृह्यन्ते । यथोक्त क्षेत्रपञ्चक मूल प्रतिलम्य धर्माधर्मात्मकर्मराशि स्वत्वति तद्वशादेवास्वतन्नो भूतसमुदायो जन्मविनाशावनुभवतीत्यर्थं । प्राणिनिकायस्य जन्मनाशाभ्यासोक्तेरर्थं-माह—इत्यत इति । ससारे विपरिवर्तमानाना प्राणिनामस्वातन्नयाद्वशानामेव जन्ममरणप्रबन्धादलमनेन ससारे-णेति वैतृष्ण्य तसिन्पदर्शनीय तद्यं चेद भूतानामहोरात्रमानृत्तिवचनमित्यर्थं । समनन्तरवाक्यमिद्मा परामृहयते । राज्यागमे प्रस्थमनुभवतोऽहरागमे च प्रभव प्रतिपद्यमानस्य प्राणिवर्गस्य तुल्य पारवश्यमित्याश्चानाह—अह इति ॥ १९ ॥ अक्षर ब्रह्म परममित्युपक्रस्य तद्गुपयुक्त किमिद्मन्यदुक्तमित्याशक्क्य वृत्तमनूवानन्तरप्रन्थसगितिमाह—

## ३ नीलकण्ठब्याख्या ( चतुर्घरी )।

गमदोषापमुत्तये बन्धमोक्षशास्त्रप्रवृत्तिसाफल्याय च अविद्यादिवशाद्वशोऽय भूतग्राम पुन पुनर्भूत्वा पुन पुन. प्रलीयत इत्याह वैराग्योत्पादनार्थम्—भूतग्राम इति । अहरागमे भूत्वाभूत्वा राज्यागमे प्रलीयत इति योजना । सएव भूत्वा प्रलीयते नान्योऽभिनवो मवतीत्यर्थः । कुत । यतोऽवश अविद्याकामकर्माधीनस्तसात्सर्वानर्थवीजभूताया अवि-

#### ४ मधसदनीज्याच्या ।

तिरोभावात्, ससारे विपरिवर्तमानाना सर्वेषामपि प्राणिनामस्रातच्यादवशानामेव जन्ममरणादिदु खप्रवन्धसवन्धादलमनेन ससारेणिति वैराग्योत्पत्त्यर्थं समाननामरूपलेन च पुन पुन प्रादुर्भावात्कृतान्यागमपरिहारार्थं वाह—भूतप्रामो भूतसमु-दाय स्थावरजङ्गमलक्षणो य पूर्वेस्मिन्कल्पे स्थित स एवायमेतस्मिन्कल्पे जायमानोऽपि नतु प्रतिकल्पमन्योन्यश्च । असत्का-र्यवादानभ्युपगमात् । 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो ख ' इति श्रुते , 'समाननाम-रूपलादावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च' इति न्यायाच । अवश इत्यविद्याकामकर्मादिपरतन्त्रः । हे पार्थ, स्पष्टमितरत् ॥ १९ ॥

## ५ साच्योत्कर्षदीपिका ।

ब्रह्मण खापकाले सर्वा व्यक्तयोऽव्यक्तसिके पूर्वोक्ते प्रलीयन्ते ॥ १८ ॥ पूर्वकल्पीया एव प्रजा राज्यागमे अव्यक्त प्रलीना अह-रागमेऽव्यक्तादाविभवन्ति नतु ता विनष्टा अन्या एवास्मिन्कल्पे उत्पद्यन्ते इतीममर्थं स्फुटमाह—भूतद्राम इति । भृतसमुदाय श्वराचरलक्षणो य पूर्वस्मिन्कल्पे आसीत्स एवाय नान्य अहरागमे पुन पुनर्भूला राज्यागमे पुन पुनर्लायते पुनरहरागमे प्रभवति प्रादुर्भवति । अवशो विद्यादिपरतन्त्र । पार्थेति सबोधयन् कुन्तिभोजसबन्धेन यथा पृथेव कुन्ती सपन्ना नतु पृथान्यैव स्थितान्यैव कुन्ती जातेति ध्वनयति । अयमाशय —प्रतिकल्प भूतप्रामस्यामिनवलेऽकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषो बन्धमोक्षान्वयिन एकस्या-भावात् । बन्धमोक्षार्थस्य शास्तस्य प्रवृत्तिनिष्फलता चापतित तिचरासार्थं भूतप्रामस्य प्रतिकल्पमैक्यमभ्युपेयम् । अविद्यास्मितारा-गद्वेषाभिनवेशक्रेशमूल्धमाधर्माश्चयवशाचावशो भूतप्रामो भूला भूला प्रलीयत इल्रतोऽल्यमेन ससारेणेति विरक्तो भूला ज्ञानेन

## ६ श्रीषरीव्याक्या।

शाकृतास्थागमशङ्कां वारयन्वैराग्यार्थं सृष्टिप्रख्यप्रवाहस्याविच्छेद दर्शयति—भृतेति । भूताना चराचरप्राणिना प्राम समूहो य प्रागासीत्त प्रवायमहरागमे भूत्वा रात्रेरागमे प्रकीयते । प्रकीय पुनरप्यहरागमेऽवश कर्मादिपरतत्र प्रभवति । नान्य इसर्थं ॥ १९॥ ७ अभिनवग्रताचार्यन्यास्था

जीवा। कालकृतस्तु विरक्षिप्रप्रस्थातमा विशेष । एव च परिच्छेदः प्रजापतीनामन्यस्ति । ततम्र तेऽपि प्रमवान्यय्थर्माण एवेति

# परस्तसात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नइयत्सु न विनइयति॥ २०॥

१ श्रीमण्डाकरमाध्यम् ।

ऽखतन्त्र एव पार्थं, प्रभवति अवश प्वाहरागम् ॥ १९ ॥ यदुपन्यस्तमक्षरं तस्य प्राह्युपायो निर्दिष्ट अमित्येकाक्षरं ब्रह्मत्यादिना । अथेदानीमक्षरस्यव सक्षपनिर्दिदिक्षयेदमुच्यतेऽनेन योगमागेंजेद गन्त- व्यमिति—परस्तसादिति । परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः । तसात्पृवीकात् । तुशब्दोऽक्षरस्य विव- क्षितस्याव्यक्ताद्वैलक्षण्यविशेषणार्थः । भावोऽक्षराख्य पर ब्रह्म । व्यतिरिक्तत्वे सत्यपि सालक्षण्यप्रस- क्षोऽस्तिति तद्विनवृत्यर्थमाह—अन्य इति । अन्यो विलक्षणः स चाव्यकोऽनिन्द्रियगोचरः । परस्त- सादित्युक्तं, कसात्युनः परः पूर्वोक्ताद्वतप्रामबीजभूतादविद्यालक्षणादव्यक्तात् । सनातनिश्चरंतनः यः

#### २ आनन्दगिरिब्याख्या ।

यदुपन्यस्तमिति । अक्षरस्वरूपे निर्दिदिक्षिते तिसानपूर्वोक्तयोगमार्गस्य कथसुपयोग स्वादिस्वाशक्का तस्प्राध्युपाय-त्वेनेसाह—अनेनेति । गन्तव्यमिति योगमार्गोक्तिरुपयुक्तिति शेष । पूर्वोक्तादव्यक्तादिति सबन्ध । परशब्दस्य व्यति-रिक्तविषयत्वे तुशब्देन वैलक्षण्यसुक्त्वा पुनरन्यशब्दप्रयोगात्पोनस्क्त्यमित्याशक्क्याह—व्यति रिक्तत्व इति । तुना द्योतित वैलक्षण्यमन्यशब्देन प्रकटितस् । यतो भिन्नेष्वपि भावभेदेषु सालक्षण्यमालक्ष्यते तत्रश्रास्त्रकादित्रप्रिकार्यकादित्रकार्यक्रिकार्यकारिकार्यकारिकार्यकार्यक्रमात्रकार्यक्षास्त्रकार्यक्रिकार्यक्षेत्र साद्यस्यमाशक्कते तिश्ववृत्त्यर्थमान्यपदिमित्यर्थ । यद्वा परशब्दस्य प्रकृष्टवाचिनो भावविशेषणार्थत्वे प्रनद्कित्तर-

## ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

द्याया विद्यया उच्छेदे जन्ममरणप्रवाह विच्छेदायावश्य यतितव्यमित्यर्थः ॥ १९ ॥ एव ब्रह्मसुवनान्तानामाद्यितं व्याख्याय यत्प्राप्तानामाद्यत्तिं तदक्षर परम ब्रह्मते लक्ष्यते लक्ष्यते लक्ष्यते एरस्तस्मादिति त्रिमि । पर् इति । तस्माद्व्यक्ताद्भूतप्रामबीजभूतादिवद्यालक्षणादन्ततत् अन्योऽत्यन्तविलक्षणो भावः सत्ता । तुशब्दात्पराभिमतः सत्तासामान्य वारयति । तस्य सामान्यादिभ्यो व्याद्यत्तवात् । अस्य च सर्वानुगतत्वात् । सनातनो नित्येकरूप । उपाधिमान् हि उपाधिविक्रियया नित्यं विक्रियत इव भाति । अयं त्वनुपाधित्वाक्रित्येकरूप एव य स भावः सर्वेषु

## ४ मधुसूदनीव्याख्या।

एवमवशानाभुत्पत्तिविनाशप्रदर्शनेन 'आब्रह्मभुवनाश्लोका पुनरावर्तिन ' इत्येतद्याख्यात, अधुना 'माभुपेख पुनर्जन्म न विद्यते' इत्येतद्यान्त्ये द्वाभ्याम्—तस्माचरान्यस्थूलप्रपञ्चकारणभूताद्धिरण्यगर्भाख्यादव्यक्तात्परो व्यतिरिक्त श्रेष्ठो वा तस्यापि कारणभूत । व्यतिरेकेऽपि सालक्षण्य स्यादिति नेत्याह—अन्योऽत्यन्तविलक्षण । 'न तस्य प्रतिमा अस्ति' इति श्रुते । अव्यक्तो रूपादिहीन-तया चक्षुराद्यगोचरो भाव किल्पतेषु सर्वेषु कार्येषु सद्भूपेणानुगत । अतएव सनातनो नित्य । तुशब्दो हेयादिनत्यादव्यक्तादु-पादेयत्व नित्तस्याव्यक्तस्य वैलक्षण्य सूचयति । एतादशो यो भाव स हिरण्यगर्भ इव सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्विप न विनश्यति

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ससारोपरम सपादयेदिति ॥ १९ ॥ अक्षर ब्रह्म परमित्युपकम्योमिखेकाक्षर ब्रह्मेखादिना तत्प्रास्युपाय उपदिष्ठ , अथेदानीमक्षरस्य प्राप्यस्य स्वरूपमाह—पर इत्यादिना । तसात्त्वव्यक्ताङ्कृतप्रामबीकभूताविद्यालक्षणात्परो व्यतिरिक्तो भिन्न । अव्यक्तात् हिर ण्यगर्भादिति वा । अस्मिन्पक्षे 'महत परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर । प्ररूषान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति ' इति श्रुखा हिर-ण्यगर्भान्महानात्मेखनेन प्रतिपादितात्परत्वमव्यक्तश्चद्यप्रतिपादिताया मूलप्रकृतिरक्त तदनुरोधनात्रापि हिरण्यगर्भात्परस्य मूलप्रकृति-बोधकस्याव्यक्तश्चरस्य प्रहण प्राप्नोतीति। इम पक्ष विद्यायार्थेरव्यक्तात्पुरुष पर इति श्रुतिरनुस्ता। तुशब्द ससारबीजभूतान्मूल-प्रकृतिशब्दवाच्याद्व्यक्तान्मोक्षाख्यस्य सकलप्रपञ्चश्चर्यस्य परमानन्दैकधनस्य परमात्मोऽव्यक्तस्याक्षरस्य वैलक्षण्यद्योतनार्थ । भाव सत्ताखक्प अक्षराद्य पर ब्रह्म । सक्ष्पतो व्यतिरिक्तवेऽपि लक्षणैक्यव्याहत्त्यर्थं तुना द्योतितमर्थं तद्वाचकेनाप्याहान्य इति । विलक्षण इत्यर्थ । यद्वा परशब्दस्य प्रकृष्टात्प्रकृष्टस्य विलक्षणत्वय-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

कोकानामनित्यत्व प्रपन्नय परमेश्वरस्वरूपस्य नित्यत्व प्रपञ्चयति—पर इति द्वाभ्याम् । तसाचराचरकारणभूताद्व्यक्तात्पर तस्यापि कारणभूतो योऽन्यस्तदिव्यक्षणोऽन्यक्तश्रश्चराषगोचरो माव सनातनोऽनादि स तु सर्वेषु कार्यकारणव्यक्षणेषु भूतेषु नइयस्ति। न

#### ७ अभिनवगुद्धाचार्यव्याख्या ।

स्थितम् ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ सर्वतो कोकेम्या पुनरावृत्तिर्नं तु मा परमेश्वर प्राप्येति स्फुटयति —अव्यक्त इत्यादि परस्तव्यादिला-

<sup>।</sup> मधुसूदनः

# अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ २१॥ पुरुषः स परः पार्थ भक्तया सभ्यस्त्वनन्यया।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स भावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ अव्यक्त इति । योऽसावव्यकोऽअर इत्युक्तस्तमेवाक्षरसङ्गकमव्यक्तं भावमाहु परमा प्रकृष्टा गतिम् । य भाव प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय तद्धाम स्थान परम प्रकृष्ट मम विष्णोपरमं पद्मित्यर्थ ॥ २१ ॥ तङ्गब्धेरुपाय उच्यते—

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

क्कैव नास्तीति द्रष्टव्यम् । अनादिभावस्याक्षरस्याविनाशित्वमयेसिद्ध समर्थयते—यः स भाव इति । सर्व हि विन-इयद्विकारजात पुरुषान्त विनश्यित स तु विनाशहेत्वभावान्न विन(न)ष्टुमईतीत्यये ॥ २० ॥ यथोक्तेऽव्यक्ते भावे श्विति-समितिमाह—अव्यक्त इति । तस्य परमगितित्व साध्यति—यं प्राप्येति । योऽमावव्यक्तो भावोऽत्र दृशित म 'येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम्' इत्यादिश्चतावक्षर इत्युक्ततः वाक्षर भाव परमा गित 'पुरुपान्न पर किचित्सा काष्टा सा परा गिति । 'तद्विष्णो परम पदम्' इति श्वितमत्र सवादयिति—तद्धामेति ॥ २१ ॥ नन्वव्यक्तादितिरिक्त्य तिह-३ नीलकण्डयारया (चतुषरी)।

भूतेषु वियदादिषु नश्यत्सु न विनश्यति केवलसत्तारूपत्वात् । एतेन तस्य कालत्रयावाध्यत्व नित्यत्व चोक्तम् ॥ २०॥ अव्यक्तो न व्यज्यत इति दृश्यत्य निरस्तम् । अक्षरोऽक्षुते व्याप्तोतीति त्रिविधपरिच्छेद्शृत्यत्वमुक्तम् । त भाव परमा गतिम् । ब्रह्मलोकान्ता गतिरपरमा । कार्यत्वात् । इय तु परमा । कार्यकारणातीतत्वात् । आहु 'एषास्य परमा गति ' इत्याद्य श्रुतय । य भाव प्राप्य न निवर्तन्ते पुन ससारे न पतन्ति तदिति विधेयापेक्ष क्षीवत्वम् । स एव मम विष्णो परममुपाध्यस्पृष्ट धाम प्रकाश 'तद्विष्णो परम पदम्' इति श्रुतिप्रसिद्ध निष्कल ब्रह्म ॥ २१ ॥ एव ज्ञेय प्रत्यगभिन्न ब्रह्मोक्त्वा जगत्कारणमुपासनीयमितोऽन्यदित्याह—पुरुष इति । तुशव्दः पूर्ववैलक्षण्यद्योत

४ मधुस्वनीन्यारया।
उत्पद्यमानेष्विप नोत्पद्यत इत्यर्थ । हिरण्यर्गभस्य तु कार्यस्य भूताभिमानित्वात्तद्वुत्पत्तिविनाशाभ्या युक्तावेवोत्पत्तिविनाशो नतु तदनिभमानिनोऽकार्यस्य परमेश्वरस्येति भाव ॥ २०॥ यो भाव इहाव्यक्त इत्यक्षर इति चोक्तोऽन्यनापि श्रुतिषु स्मृतिषु च त भावमाहु श्रुतय स्मृतयश्च 'पुरुषात्र पर किचित्सा काष्टा सा परा गति ' इत्याद्या । परमामुत्पत्तिविनाशश्चन्यस्त्रप्रभक्ताशपरमानन्दरूपा गति पुरुषाथविश्रान्तिम् । य भाव प्राप्य न पुन निवर्तन्ते ससाराय तद्धाम खरूप मम विष्णो परस सर्वोत्क्रष्टम् । मम वामेति राहो शिर इतिवद्भेदकल्पनया षष्टी । अतोऽहमेव परमा गतिरित्यर्थ ॥ २१ ॥ इदानीम् 'अनन्य-५ माष्योत्कर्पदीपिका ।

तिरिक्तलप्रौत्यात्तुशब्दयोष्ठभयोरिप वैयर्थ्यमभित्रेल सुगमलाद्वाय पक्षस्त्यक्त । वैलक्षण्य स्फुटयति । सनातन चिरतन य सर्वेषु भूतेषु हिरण्यगर्भादिषु विनश्यत्सु न विनश्यति स भाव परमात्मेल्य्ये । तथाच सनातनले सित अनश्वरत्व परमात्मलक्षण नाव्यक्त इति भाव ॥२०॥ योऽसौ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम् 'एनद्वै तदश्वर गार्गि बाह्मणा अभिवदन्ति', 'अस्थूलमनणु', 'एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विष्ठतौ तिष्ठत । एतस्मिन्न यत्वश्वरे गार्गि आकाश ओतश्च प्रोतश्च', 'पुरुषान्न पर किचित्सा काष्ट्रा सा परा गति ' इत्यादिश्चतयक्तमेवाश्वरस्वक्र अव्यक्त भाव परमा प्रकृष्टा गति प्राप्यमाहु । य प्राप्य भाव प्राप्य गला पुन ससाराय न निवर्तन्ते । जन्ममरणादिरूपा सस्ति न प्राप्नुवन्ति । मम विष्णो परब्रह्मण तत्यरम सर्वोत्कृष्ट धाम स्थान 'तद्विष्णो परम पदम्' इति श्चते । श्वतावत्र च राहो श्चिर इतिवदमेदेऽपि भेदकल्पनया षष्टी । अतोऽहमेव मोश्चाल्य परम स्थानमित्यर्थ ॥ २१॥ तत्प्राप्तेरव्यमिचारि साधनमाह । स पर पुरुष सर्वोत्तम पुरिशयनात्पूर्णलाद्वा पुरुष । अनन्यया ६ श्रीषरीव्याख्या ।

विनश्यति ॥ २० ॥ अविनाशे प्रमाण दर्शयन्नाह—अव्यक्त हृति । यो भाव अन्यक्तोऽतीन्द्रियोऽक्षर प्रवेशनाशशून्य इति । तथाऽक्षरात्सभवतीह विश्वम् रह्यादिश्चतिष्वस् इत्युक्त त परमा गतिं गम्य पुरुषार्थमाहु 'पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गति रह्यादिश्चतय । परमगतित्वमेवाह—य प्राप्य न निवर्तन्त इति । तच्च ममैव थाम खरूपम् । ममैवेत्युपचारे पष्ठी राहो शिर इतिवत् । अतोऽहमेव परमा गतिरिलर्थं ॥ २१॥ तत्प्राप्ती च भक्तिरन्तरङ्गोपाय इत्युक्तमेवाह—पुरुष हृति । स चाह पर ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या ।

दिना । उक्तप्रकार काळसकळनाविविजितं तु वासुदेवतस्य व्यक्त सर्वादुगत तस्त्वेधव्यक्त दुष्पापत्वातः । तस्र मक्तिळस्यभित्यावेदित प्राक् तत्रस्थ चैतद्विश्व यत्स्वस्वविनाशिरूप सदा तथाभूत तत्र क पुन शब्दम्यावृत्तिशब्दस्यचार्थः । सहि मध्ये तत्स्वसावविच्छेटापेक्षः। स० गी० ५९

# यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं ततम् ॥ २२ ॥

१ भीमच्छाकरभाष्यम् ।

पुरुष इति । पुरुष पुरि शयनात्पूर्णत्वाद्वा स परः पार्थ, परो निरितशयो यसात्पुरुषान्न परं किंचित्स भक्त्या लभ्यस्तु ज्ञानलक्षणयानन्ययात्मविषयया । यस्य पुरुषस्यान्तःस्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि भूतानि । कार्य हि कारणस्यान्तवेतिं भवति । येन पुरुषेण सर्वमिदं जगत्ततं व्याप्तमाकाशेनेव

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

लक्षणस्य परमपुरुषस्य प्राप्तो कश्चिद्साधारणो हेतुरेषितंत्र्यो यस्मिन्प्रेक्षापूर्वकारी तत्प्रेक्षया प्रवृत्तो निर्वृणोति तत्राह—तल्लब्धेरिति । परस्य पुरुषस्य सर्वकारणस्य सर्वव्यापकस्य च विशेषणद्वयमुदाहरति—यस्येति । निरितिश्यस्य विशद्यति स्यस्मादिति । तुशब्दोऽवधारणार्थ । भक्तिर्भजनम् सेवा प्रदक्षिणप्रणामादिलक्षणा ता व्यावर्वयति—श्चानेति । उक्ताया भक्तेर्विषयतो वैशिष्टयमाह—अनन्ययेति । कोऽसौ पुरुषो यद्विषया भक्तिस्तस्प्राप्तौ पर्यासेत्याशङ्कोत्तरार्थं व्याचष्टे—यस्येति । कथभूवाना तद्गत स्थस्य तत्राह—कार्य हीति । 'स पर्यगात्' इति श्वतिमाश्रित्याह—येनेति ॥ २२ ॥ नतु ज्ञानायत्ता परमपुरुषप्राप्तिरुक्ता । नच ज्ञान मार्गमपेक्ष्य फलाय कल्पते विदुषो गत्युक्कान्तिनिषेधश्चतेस्त्रथाच मार्गोक्तिरयुक्तेत्याशङ्क्य सगुणशरणाना तदुपदेशोऽर्थवानित्यभित्रेत्याह—प्रदुर्

३ नीलकण्डव्याक्या ( चतुर्घरी )।

नार्थ । हे पार्थ, योऽय भक्त्या आराधनेन । उपासनेनेतियावत् । कीदृश्या । अनन्यया नास्त्यन्यो यसा सा तया । उपास्रोपासकभेदमन्तरेणाहग्रहरूपयेत्यर्थ । तया भक्त्या यो रुम्य स पर पूर्वोक्ताद्व्यावृत्ताननुगतादक्षरादन्य कार-णात्मेति यावत् । रुम्यत्वादेवास्यान्यत्वमपि । नह्यात्मा च रुम्यश्चेति युज्यते । अस कारणत्वमेवाह्—यस्येति । यस पुरुषस्यान्त स्थानि बीजे द्रुम इव सर्वाणि वियदादीनि स्थावरजगमानि च येन इद सर्वे तत व्याप्तमुपादान-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

चेता सतत यो मा स्मरित नित्यश । तस्याह मुलभ ' इति प्रागुक्त भक्तियोगमेव तत्प्राह्युपायमाह—स परो निरितशय पुरुष परमात्माहमेव । अनन्यया न विद्यतेऽन्यो विषयो यस्या तया प्रेमलक्षणया भक्त्येव लभ्यो नान्यथा । स क इत्यपेक्षा यामाह—यस्य पुरुषस्थान्त स्थान्यन्तर्वतींनि भूतानि सर्वाणि कार्याणि । कारणान्तर्वितिलात्कार्यस्य । अतएव येन पुरुषेण सर्विमिद कार्यजात तत व्याप्तम् 'यस्मात्पर नापरमित्त किन्विद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किश्वत् १ । 'वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्ते नेद पूर्ण पुरुषेण सर्व', 'यच किन्विज्ञगत्सर्वं दृर्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बिहश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित ', 'सपर्य-गाच्छुकम्' इत्यादिश्चतिभ्यश्च ॥ २२ ॥ सगुणब्रह्मोपासकास्तत्पद प्राप्य न निवर्तन्ते किंतु क्रमेण मुन्यन्ते । तत्र तल्लोकः

## ५ मान्योत्कर्षदीपिका।

न विद्यतेऽन्यो विषयो यस्या तया। आत्मविषययेति यावत्। भक्त्या ज्ञानलक्षणयोत्तमभक्त्या। तदुक्त 'सर्वभूतेषु य पश्येद्भगव-द्भावमात्मन । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम ॥ ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्य च । प्रेम मैत्री दयोपेक्षा य करोति स मध्यम ॥ अर्चायामेव हरये पूजा य श्रद्धयेहते। न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्पृत ' इति । 'वायुदेव सर्वमिति स महात्मा युर्जुलभ ' । 'यो वै अन्या देवतामुपास्त अहमन्योऽसावन्य इति न स वेदेति तस्मात्स पर पुरुष अहमेव न तदिभिष्ठात्मन किंचित्युथपस्ति' इत्यनन्यया भक्त्या लभ्य लब्ध शक्य । नतु सतु सदैव प्राप्त इत्याशक्क्षा द्विविधो हि लाभोऽलब्धलाभो लब्धलाभश्वेति । तत्रालब्धलाभादे राजसेवादिना लाभ आद्य । रुष्वस्थान्तर्यभवेते प्रेवयक्तिदेशस्वाक्यालाभो द्वितीय । तत्रान्त्यलाभेभोऽत्राभिन्नेत इत्याशयेन शङ्कामङ्गीकरोति । यस्य परस्य पुरुषस्थान्तर्यभ्ये स्थानि स्थितानि भूतानि सर्वाणि कार्यजातानि यस्पिष्ठधिन्ने किल्पतानीत्यर्थं । किल्पत ह्यविद्वानस्थान्तर्भवित न व्यतिरिक्त येन पुरुषेणेद सर्व जगक्तत सत्तास्फूर्तिभ्या व्याप्त लमिप मत्प्रात्यव्यभिचारिसाधनभूता भक्ति यत्नेन सपादय नतु पृथातनयोऽह मम तु भक्ति विनैवेश्वरलाभो भविष्यतीति विश्रम्भाश्रयण कुर्विति धनयन् सबोधयिति हे पार्थेति । मद्विषयानन्या भक्तिस्वनायासलभ्येति स्वनार्थं वा सबोधनम् ॥ २२ ॥ यद्यपिहैवात्मसाक्षात्कारवता 'न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते' इति श्रुत्या गत्युत्कान्तिनिषेधाद्वस्यमाण मार्गोपदेशस्त्रदर्थं नोपयुज्यते, तथापि प्रणवावेद्वितवुद्धीना प्रकृताना योगिना सगुणोपासकाना क्रमसुक्तिभाजां केन कमेण क्रक्ष-

## ६ श्रीघरीध्याख्या।

पुरुषोऽनन्यया न विद्यते अन्य शरणत्वेन यस्यास्तया एकान्तभक्त्येव लभ्यो नान्यथा । परत्वमेवाह । यस्य कारणभूतस्यान्तर्भध्ये भूतानि स्थितानि । येन च कारणभूतेन सर्वमिद जगक्तत व्याप्तम् ॥ २२ ॥ तदेव परमेश्वरोपासका तत्पद प्राप्य न निवर्तन्ते अन्ये

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

नच सदाज्ञनविश्वोत्तीर्णविश्वाव्यतिरिक्तविश्वनिष्ठात्मकपरबोधस्वातङ्ग्यस्व मावस्य श्रीपरमेश्वरस्य तद्भावप्राप्तस्य येन स्वभावविव्छेद कोऽिप कदाप्यस्ति । अतो युक्तमुक्त मामुपेत्यस्विति । एवच सततान्यासेन येवा क्षेत्रा विनैव भगवदाप्तिसोवा दृत्तमुक्तम् ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥

# यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

घटादि॥ २२॥ प्रकृताना योगिना प्रणवावेशितब्रह्मवुद्धीना कालान्तरमुक्तिभाजा ब्रह्मप्रतिपत्तय उत्तरों मार्गो वक्तव्य इति यत्र काल इत्यादि विवक्षितार्थसमर्पणार्थमुच्यते। आवृत्तिमार्गोपन्यास इतरमार्ग-स्तुत्यर्थः—यत्रेति।यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन संबन्धः।यत्र यिसन्काले त्वनावृत्तिमपुनर्जन्मा-वृत्तिं तद्विपरीता चैव।योगिन इति योगिनः कर्मिणश्चोच्यन्ते। कर्मिणस्तु गुणत 'कर्मयोगेन(ण)योगिनाम्' इति विशेषणाद्योगिनः यत्र काले प्रयाता मृता योगिनोऽनावृत्ति यान्ति यत्र काले च प्रयाता

#### २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

तानामिति । वक्तव्य इति यत्र काल इलाघुच्यत इति सबन्ध । स चेद्रक्तव्यस्ति किमिल्रध्यात्मादिभावेन सिव शेष बहा ध्यायता फलास्ये मूर्धन्यनाडीसबद्धे देवयाने पथ्युपास्त्वाय वक्तव्ये कालो निर्दिश्यते तत्राह—विव-श्चितिति । सोऽथों मार्गस्तुक्तिशेषत्वेन कालोक्तिरसर्थं । पितृयाणमार्गोपन्यासस्ति किमिति कियते तत्राह— आवृत्तीति । मार्गान्तरस्यावृत्तिफल्रत्वादस्य चानावृत्तिफल्रत्वास्त्वपेक्षया महीयानयमिति स्तुतिविविक्षतेति भाव । योगिन इति ध्यायिना कर्मिणा च तक्नेणाभिधानमित्याह—योगिन इति । कथ कर्मिषु योगिशब्दो वत्तता-मित्याशङ्क्यानुष्ठानगुणयोगादिस्याह—कर्मिणस्त्विति । गुणतो योगिन इति सबन्ध । तत्रैव वाक्योपक्रमस्यानुकृत्य-माह—कर्मयोगेने(णे)ति । अवशिष्ठान्यक्षराणि व्याचक्षाणो वाक्यार्थमाह—यत्रेति । योगिनो ध्यायिनोऽत्र विव श्विता , आवृत्ताविषक्वता योगिन कर्मिण इति विभाग । कालप्राधान्येन म्हर्गह्योपन्यासमुपक्रम्य तमेव प्रधानीकृत्य ३ नीलकण्डन्याक्या (चत्रर्थते)।

त्वात् स मक्तया लभ्यत इति योजना ॥ २२ ॥ पूर्वोक्तानामोंकारद्वारा सगुणब्रह्मविदा क्रममुक्तिभाजा ब्रह्मप्रतिपत्तये उत्तरो मार्गो वक्तव्य इत्यत आह—यत्रेति । आवृत्तिमार्गोपन्यासोऽनावृत्तिमार्गस्तुत्यर्थ । योगिन इति । योगिन

#### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

भोगात्प्रागनुत्पन्नसम्यग्दर्शनाना तेषा मार्गापेक्षा विद्यते नतु सम्यग्दर्शिनामिव तदनपेक्षेत्युपासकाना तल्लोकप्राप्तये देवयान्मार्ग उपिद्यये । पितृयाणमार्गोपन्यासस्तु तस्य स्तुतये—प्राणोत्कमणानन्तर यत्र यस्मिन्काले कालाभिमानिदेवतोपलक्षिते मार्ग प्रयाता योगिनो घ्यायिन कर्मिणश्च अनावृत्तिमान्नति च यान्ति देवयाने पिय प्रयाता ध्यायिनोऽनार्गृत्त यान्ति । पितृयाणे पिय प्रयाताश्च कर्मिण आवृत्तिं यान्ति । यद्यपि देवयानेऽपि पिय प्रयाता पुनरावर्तन्त इत्युक्त 'आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिन ' इस्त्रत्र, तथापि पितृयाणे पिये गता आवर्तन्त एव न केऽपि तत्र कममुक्तिभाज । देवयाने पिये गतास्तु यद्यपि केविदावर्तन्ते प्रतीकोपासकास्तिहल्लोकपर्यन्त गता हिरण्यगर्भपर्यन्तममानवपुरुषनीता अपि पद्याग्निविद्याद्युपासका अतत्कत्वते भोगान्ते विवर्तन्ते एव तथापि दहराद्युपासका क्रमेण मुच्यन्ते भोगान्त इति न सर्व एवावर्तन्ते । अत्यव पितृयाण पन्था नियमेनावृत्तिफललाबिक्ष्ट । अय तु देवयान पन्था अनावृत्तिफललाद्दिप्रशस्त इति स्तुतिरुपयते । केषाचिद्यवृत्तावप्यनावृत्तिफललस्तानपायात् । त देवयान पितृयाण च काल कालाभिमानिदेवतोपलक्षित मार्ग वक्ष्यामि हे भरतर्षभ, अत्र कालश्चल्यस्य मुख्यार्थत्वे अग्निज्योतिर्धूमशब्दानामनुपपित्तिगतिस्तिशव्दिवाच्दयोश्चिति तदनुरोधेनैकस्मिन्कालपद ५ भाष्त्रस्विपिका ।

प्राप्तिरिखाकाङ्कायामुत्तरमार्गे निक्षपितव्य उत्तरमार्गेण गता न निवर्तन्ते दक्षिणेन गतास्त पुनरावृत्तिभाज इति वक्तव्यखुल्यर्थं पितृ-याणमार्गोपदेश । यन्नेति । यत्र काले प्रयाता मृता योगिनो ध्यानयोगिन उपासका अनावृत्तिमपुनरावृत्तिं यान्ति कर्मयोगिनश्चा-वृत्तिं पुनरावृत्तिं यान्ति त काल वक्ष्यामि । कर्मिण योगिलमनुष्ठानयोगात् 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्युक्तलात् योगिन इल्पनेन प्रकान्ता ओमित्येकाक्षरमिल्यादिनोक्ता आह्यास्तेन पश्चामिविद्योपासकाना देवयानमार्गेण ब्रह्मलोक गतानामिप ततो निवृत्तौ न क्षति । कर्मयोगिनोऽप्युपासनासमुचितकर्मयोगिनो आह्या । भरतर्षमेति सबोधयम् भरता अपि निष्कामकर्मयोगसमुचितेनोपासने-६ श्रीवरीक्याक्या ।

स्वावर्तन्त इरयुक्तम् । तत्र केन मार्गेण गता नावर्तन्ते, केन वा गताश्चावर्तन्त इत्यपेक्षायामाइ—यश्चेति । यत्र यस्मिकाले प्रयाता योगिनोऽनावृत्तिं यान्ति, यस्मिश्च काले प्रयाता आवृत्तिं यान्ति, त काल वक्ष्यामीत्यन्वय । अत्र च रदम्यनुसारी अतश्चायनेऽपि दक्षिण इति स्चितन्यायेनोत्तरायणादिकार्जनिशेषसरणस्य विवक्षितत्वात्कालशब्देन कालाभिमानिनीभिरातिवाहिकीभिदेवताभि प्राप्यो मार्ग उपलक्ष्यते, अतोऽयमयं —यस्मिन्कालभिमानिदेवतोपलक्षिते मार्गे प्रयाता योगिन उपासका कर्मिणश्च यथाक्रममनावृत्तिमावृत्तिं

इदानी युना उरकान्ता येऽपर्या भोग चेन्छन्ति तेषा कश्चिद्विसेष उन्यते—यत्रकालेत्विलादिना । अनाद्वत्तिमीक्ष । आदृत्तिभीगाय ॥ २३ ॥

# अग्निज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

१ श्रीमञ्डाकरमाष्यम् ।

आवृत्ति यान्ति तं कालं वश्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ तं कालमाह—अग्निज्योतिरिति । अग्निः कालाभि-मानिनी देवना तथा ज्योतिर्देवतैव कालाभिमानिनी । अथवाऽग्निज्योतिषी यथाश्चते एव देवते । भूयसां तु निर्देशो यत्र काले त कालमित्यास्रवणवत् । यथाह्रदेवताऽहः ग्रुक्च ग्रुक्कपक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्रापि देवतैव मार्गभूतेति स्थितोऽन्यत्र न्यायः । तत्र तिस्मिन्मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासवपरा जना । क्रमेणेति वाक्यशेषः । नहि सद्योमुक्तिभाजा सम्यग्दर्शननिष्ठाना

२ आन दगिरिव्याख्या।

देवयान पन्थानमवतारयति—तं कालिसिति ॥ २३ ॥ यथोपकम व्याख्याय यथाश्वत व्याख्याति—अथवेति । कथ ति वेवतानामतिनेत्रीणा प्रहणे कालप्राधान्येन निर्देश श्चिष्यते तत्राह—भूयसा त्विति । मार्गद्वयेऽपि कालाद्यमिमानिन्यो वेवता कालशब्देनोच्यन्ते । कालाभिमानिनीना भूयस्वात्कालशब्देन सर्वासा देवतानामुपलक्ष णत्व विवक्षित्वा कालकथनमित्यर्थ । यथाम्राणा भूयस्वाद्विद्यमानेष्वपि दुमान्तरेषु आम्रेरेव वन निर्दिश्यते तद्दिस्यु दाहरणमाह—आम्रेति । ननु मार्गचिद्वाना भोगभूमीना वा तत्तच्छब्दैरुपादानसभवे किमिति देवताम्रहणमित्राश-क्ष्मातिवाहिकास्तिष्ठिद्वादितं न्यायेनोत्तरमाह—इति स्थित इति । तेषामभ्यादीना समीपमिति सामीप्ये तत्रेति सप्तमी । मह्म कार्योपाधिक पर वा बह्म परपरया मुक्लालम्बनम् । अत्यव क्रमेणेत्युक्तम् । निर्गुणमपपञ्च बह्मासीति विद्यावतो व्यवच्छिनसि—म्रह्मोपासनेति । ननु बह्मशब्दस्य मुख्यार्थत्वार्थं परब्रह्मविदामेवेय गतिरुच्यते न बाद्यंप्रिकरण-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

कमिणश्चोच्यन्ते तेषा यथायोग मार्गद्वयविभाग । शेष स्पष्टम् ॥ २३ ॥ तत्रोपासकाना देवयान पन्थानमाह — अग्नि-रिति । अग्निज्योंतिरित्यविरिभमानिनी देवता ठक्ष्यते । एवमहरित्यहरिममानिनी । एव शुक्रपक्षस्य षष्ठमास-४ मध्यस्वनीन्यारया।

एव ळक्षणाश्रिता काळाभिमानिदेवताना मार्गद्वयेऽपि बाहुल्यात्, अभिधूमयोस्तदितरयो सतोरप्यभिहोत्रशब्दवदेकदेशेनाप्यु-पळक्षण काळशब्देन । अन्यथा प्रात्रिमदेवताया अभावात्तरप्रख्य चान्यशास्त्रमिखनेन तस्य तस्य नामधेयता न स्यात् । आम्रवणमिति च ळौकिको दृष्टान्त ॥ २३ ॥ तत्रोपासकाना देवयान पन्थानमाह—अभिज्योतिरिखर्चिरिभमानिनी देवता ळक्ष्यते । अहरिखहरभिमानिनी । शुक्रपक्ष इति शुक्रपक्षाभिमानिनी । षण्मासा उत्तरायणमिति उत्तरायणरूप षण्मासाभिमानिनी देवतेव ळक्ष्यते । 'आतिवाहिकास्तिलङ्कात्' इति न्यायात् । एतच्चान्यासामि श्रुत्युक्ताना देवताना मुपळक्षणार्थम् । तथाच श्रुति 'तेऽर्चिरभिसभवन्त्यर्चिषोहरह्व आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षद्वदृहेति मासास्तान्मासेभ्य ५ भाष्योत्कर्षदृिषिका ।

नात्रैव साक्षात्कार लब्बा साक्षान्मुक्ति देवयानमागण गला क्रमेण वा प्राप्तास्त तु तेभ्य ऋषम श्रेष्ठस्तथैव भवितु योग्योऽ-सीति सूचयित ॥ २३ ॥ त काल वक्ष्यामीति प्रतिज्ञानुरोधेनामि कालाभिमानिनी देवता एव ज्योतिरिप कालाभिमानिनी देव-तैव । अथवामिरिमिदेवता ज्योतिज्योंतिर्देवतेति यथाश्रुते एव देवते । ननु यत्र काले त काल वक्ष्यामीति कथ युज्यते इति चेत् कालाभिमानिनीना देवताना मार्गद्वयेऽपि भूयसा वक्तव्यलेन कालशब्देन मर्वासा देवतानामुपलक्ष्यल विवक्षिला तथा निर्देश । यथाऽन्येषा गन्तृणा सत्त्वेऽपि छत्रिणा भूयस्त्वे छत्रिणो यान्तीति निर्देश । यथावा वृक्षान्तराणा सत्त्वेऽप्यामाणा भूयस्त्वादामेरेव वनमिति निर्दिश्यते तद्वत् । एतेन कालाभिमानिदेवतोपलक्षित मार्ग वक्ष्यामि । कालशब्दय मुख्यार्थत्वेऽमिज्योति प्रतिज्ञाय यथा मनुपपत्ति गतिस्तिशब्दयोश्वेति श्रेत्युक्तम् । यतोऽत्र कि यस्मिन्मार्गे जना मुखेन गच्छन्ति त मार्ग वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय यथा कश्चिदुपदिशति आदौ गिरिस्ततो न्यग्रोधस्ततो नदीति तथा मार्गोपदेश उत यत्र मुरोन नगर प्राम वा गच्छन्ति त वक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय कश्चिदुपदिशति आदौ वृषयान ततोऽश्वयान ततो नरयान तत पाद्यानमिति तद्वत्। आयो 'आतिवाहिकास्तिश्चात्रं इल-धिकरणविरोध । द्वितीये उक्तरीलाम्यादिशब्दाना सम्यगुपपत्त्या लक्षणावैयर्थ्यं श्रुतावतिवाहिका इतिन्यायेनार्चिरादीनामितवाहिक-लस्थापनाद्पप्रयादीनामतिवाहिकलेन प्राह्मावाश्यक्षेत्र त काल वक्ष्यामीति प्रतिज्ञावाक्येऽपि कालाभिमानिन्यो देवता वक्ष्या-

६ श्रीषरीज्याक्या।
प्य याति त कालाभिमानिदेवतोपलक्षित मार्गं कथिष्यामीति । अग्निज्योतिषो कालाभिमानित्वाभावेऽपि भूयसामहरादिशब्दोक्तानां
कालाभिमानित्वाक्तत्साहचर्योदाश्रवनिमत्यादिवत्कालशब्देनोपलक्षणमिरुद्धम् ॥ २३ ॥ तत्रानावृत्तिमार्गमाह—अग्निरिति । अग्निप्रयोति.शब्दाभ्या 'तेऽचिषमभिसभवन्ति' इति श्रुत्युक्ताचिरभिमानिनी देवतोपलक्ष्यते । अहरिति दिवसाभिमानिनी । शुक्र इति

<sup>🤋</sup> मधुसूद्रनः

# धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

गतिरागतिर्वा कचिद्स्ति 'न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' इति श्रुते । ब्रह्मसंछीनप्राणा एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते । क्रमेण तु गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥ २४ ॥ धूम इति । धूमो रात्रिर्धूमाभिमा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

विरोधादिस्याह—नहीति ॥ २४ ॥ प्रकृत देवयान पन्थान स्रोतु पितृयाणमुपन्यस्यति—धूम इति । अन्नापि मार्ग-चिह्नानि भोगभूमीश्र व्यवच्छिद्यातिवाहिकदेवताविषयस्य धूमादिपदाना विभजते—धूमेत्यादिना । तत्रेति ससमी ३ नीलकण्डन्यास्या (चतुषरी)।

समितोत्तरायणस चाभिमानिन्यो देवते एव । एतचान्यासामप्युपलक्षणम् । तत्र प्रयाता उत्कान्ता ब्रह्मकार्ये ब्रह्मत-ब्रारा पर च गच्छन्ति । ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासका जना ॥ २४ ॥ एतेन च धूमो रात्रिरित्येषोऽपि धूमादिमार्गः कर्मि-४ मधस्दनीन्याख्या ।

सक्त्सर सक्त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानव म एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावर्त नावर्तन्ते' इति । अत्र श्रुत्यन्तरानुसारात्यवत्सरानन्तर देवलोकदेवता ततो वायुदेवता तत आदित्य इत्याकरे निर्णातम् । एव विद्युतोऽनन्तर वरुणेन्द्रप्रजापतयस्तावता मार्गपरिपूर्ति । तत्राचिरह ग्रुक्कपक्षोत्तरायणदे-वता इहोक्ता । सवत्सरो देवलोको वायुरादित्यश्चन्द्रमा विद्युद्धरण इन्द्र प्रजापतिश्चत्यनुक्ता अपि द्रष्टव्या । तत्र देवयानमार्गे प्रयाता गच्छिन्ति ब्रह्मकार्योपाधिक 'कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्ते ' इति न्यायात् । निरुपाधिक तु ब्रह्म तद्वारेव कममुक्तिफललात् । ब्रह्मविद सगुणब्रह्मोपासका जना अत्र 'एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानवमावर्ते नावर्तन्ते' इति श्रुताविममिति विशेषणात्कल्पान्तरे केचिदावर्तन्त इति प्रतीयते । अत्रप्वात्र भगवतोदासित श्रीतमार्गकथनेनैव व्याख्यानात् ॥ २४ ॥ देवयानमार्गसुत्यर्थ पितृ-याणमार्गमाह—अत्रापि धूम इति धूमामिमानिनी देवता, रात्रिरिति राज्यभिमानिनी, कृष्ण इति कृष्णपक्षामिमानिनी, षण्मासा दक्षिणायनमिति दक्षिणायनामिमानिनी लक्ष्यते । एतदप्यन्यासा श्रुत्युक्तानामुपलक्षणम् । तथाहि श्रुति 'ते धूममिससभवन्ति बूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्यङ्दक्षिणैति मासात्ताक्षेते सवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्य पितृ- ५ मान्योत्कर्वदीपिका ।

मीलार्थस्येव सम्यक्त च । यथागमनाधिकरणे पृथिवीप्रदेशेऽसिन्मागं एते गच्छन्तीति व्यवहारस्वथा योगिगमनाधिकरणस्पास् कालामिमानिनीध्वस्यादिषु देवतासु इति न वस्यमाणगतिस्यतिश्चदयोरनुपपत्ति । यद्वा भाष्येऽपि कालश्चद्वेन कालाभिमानिदेवन्ते। पर्वा वस्यामीति व्याख्याय यथाकथनिद्विरोध सपाय । एतच्चान्यासामपि श्रुत्युक्ताना देवतानामुपलक्षणार्थम् । तथाच श्रुति 'तेऽर्विषमभिसभवन्सिनीहेरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षात् यान् षड्वद्देन्ते मासास्तान्मासेभ्य सवत्सर सवत्सर रादादिस्यमादिस्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषो मानव स एतान्त्रह्म गमयस्येष ब्रह्मपयो देवपथ इम मानवमावर्त नावर्तन्ते' इति । अत्र श्रुताविष श्रुत्यन्तरानुसारेण सवत्सराहेवलोक देवलोकाद्वायु वायोरादिस्यमिति विद्युतोऽनन्तर च विद्युतो वरुण वरुणादिन्द्रमिन्द्रात्प्रजापतिमिति बोध्यम् । तत्र तस्मिन्देवयाने प्रयाता स्ता व्रह्मविद्व कमेण ब्रह्म गच्छन्ति । ब्रह्मविद इति ब्रह्मविद्यावर्थनिति वोध्यम् । तत्र तस्मिन्देवयाने प्रयाता स्ता व्यासस्य सूत्रम् 'कार्य बादिरस्य गत्युपपत्ते ' इति । स प्रतान्त्रह्म गमयतीत्यत्र विन्विकत्स्यते कि कार्यमपर ब्रह्म गमयति आहोस्तित्यस्य सूत्रम् 'कार्य बादिरस्य गत्युपपत्ते ' इति । स एतान्त्रह्म गमयतीत्यत्र विन्विकत्स्यते कि कार्यमपर ब्रह्म गमयति आहोस्तित्यस्य सूत्रम् 'कार्य बादिरस्य गत्युपपत्ते ' इति । स एतान्त्रह्म गमयतीत्यत्र विन्विकत्स्यते कि कार्यमपर ब्रह्म गमयति आहोस्तित्यस्य सूत्रम् 'कार्य बादिरस्य गत्युपपत्ते ' इति । स एतान्त्रह्म गमयति ॥ तत्र अत्यात्वस्य गत्युपप्तते प्रत्यात्मानिन्यते । वत्र वयात्वात् पर्ववद्वाद्या । तत्र प्रयात्वात् चत्र पर्यात्वात्वस्य । तसिन्मार्गे स्तत । स्त्रपर्याद्यात्वस्य । तस्रम्मार्गे वत्र भारतिवाहिका पूर्ववद्वाद्या नतु मार्यविद्वात्वय पितृयाणमुप्त्यस्य ।

शुक्रपश्चाभिमानिनी । उत्तरायणरूपा धण्मासा इत्युत्तरायणाभिमानिनी । पतचान्यासामपि श्रत्युक्ताना सवत्सरदेवलोकादिदेवतानासुप लक्षणार्थम् । एवभूतो यो मार्गस्तत्र प्रयाता गता सगवदुपासका जना ब्रह्म प्राप्तुवन्ति । यतस्ते ब्रह्मविद । तथाच श्रुति 'तेऽर्विषम-भिसमवन्ति अचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूयमाणपक्षाचान्यण्मासानुदङ्खादित्य एति मासेन्यो देवलोकम्' इति । नहि सद्योसुक्तिभाजा सम्यग्दर्शनिनिष्ठाना गतिवी कित्विदस्ति 'न तस्य प्राणा स्वत्नामन्ति' इति श्रुते ॥ २४ ॥ आवृत्तिमागमाह—भूम इति ।

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या ।

उत्तरेणोर्वेनायन पाण्मासिकम् । तच प्रकाशादिधर्भकत्वादद्दनाविकः शब्दैरुपधर्यते ॥ २४ ॥ अतो विपरीत विपर्ययण तत्र चन्द्रमस

## शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

निनी राज्यभिमानिनी च देवता । तथा कृष्ण कृष्णपक्षदेवता । षण्मासा दक्षिणायनिमिति च पूर्ववहेवतेव । तत्र चन्द्रमिस भवं चान्द्रमसं ज्योतिः फलिमिष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य भुक्ता तत्क्षयान्निवर्तते ॥ २५ ॥ शुक्केति । शुक्रकृष्णे शुक्रा च कृष्णा च शुक्रकृष्णे । ज्ञानमकाशकृत्वाच्छुक्का तदभावात्कृष्णा । एते शुक्रकृष्णे हि गती जगत इत्यधिकताना ज्ञानकर्मणोर्न जगतः सर्वस्वैते गती सभवतः । शाश्वते नित्ये संसारस्य नित्यत्वान्मतेऽभिभेते । तत्रैकया शुक्क्या यात्यनावृत्तिमन्ययेतर-

#### २ आनन्दगिरिक्याख्या ।

पूर्ववदेव सामीप्यार्था, इष्टादीत्यादिशब्देन पूर्वदत्ते गृद्धेते । कृतात्ययेऽनुशयवानिति न्याय स्वयति—तत्क्षया-दिति ॥ २५ ॥ आरोहावरोहयोरभ्यासवाचिना पुन शब्देन ससारस्यानादित्व स्व्यते । राज्यादौ स्रताना ब्रह्म-विदामब्रह्मप्राप्तिशङ्कानिवृत्त्यर्थमभिमानिदेवताग्रहणाय मार्गयोनित्यत्वमाह—शुक्केति । ज्ञानप्रकाशकत्वादिद्याप्राप्य-त्वादिविरादिमकाशोपलक्षितत्वाच शुक्का देवयानाख्या गतिस्तदभावाज्ज्ञानप्रकाशकत्वाभावाद्यमाद्यप्रकाशोपलक्षित श्वादविद्याप्राप्यत्वाच कृष्णा पितृयाणलक्षणा गतिस्तयोर्गस्यो श्वतिस्मृतिप्रसिद्यार्थी हिशब्द । जगच्छब्दस्य ज्ञानक-मीधिकृतविषयत्वेन सकोचे हेतुमाह—न जगत इति । अन्यथा ज्ञानकर्मीपदेशानर्थन्यादिसर्थं । तयोनिस्तर्थे हेतुमाह—संसारस्येति । मार्गयोर्यावत्ससारभावित्ये फलितमाह—तन्नेति । क्रमसुक्तिरनावृत्ति । भूयो भोक्तव्यकर्म-

## ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

णामपक्रयोगिना चोचित आवृत्तिफल्रश्च व्याख्यात ॥ २५ ॥ उक्तो मार्गावुपसहरति—शुक्केति । शुक्का ज्ञानहेतु४ मधुसद्नीम्याख्या ।

लोक पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन त देवा भक्षयन्ति तस्मिन्यावर्त्संपातमुषिलाथैतमेवाध्वानं पुननिवर्तन्ते' इति । तत्र धूमरात्रिकृष्णपक्षदक्षिणायनदेवता इहोक्ता । पितृलोक आकाशश्चन्द्रमा इखनुक्ता अपि द्रष्ट्या । तत्र तस्मिन्पिथ प्रयाताश्चान्द्रमस ज्योति फल योगी कर्मयोगिष्टापूर्तदक्तकारी प्राप्य यावरसपातमुषिला निवर्तते । सपतस्यनेनेति सपात कर्म । तस्मादेतस्मादान्निमार्गादनान्निमार्ग श्रेयानिस्पर्थ ॥ २५ ॥ उक्तौ मार्गानुपसहरति—— ग्रुक्ता अविरादिगतिर्ज्ञानप्रकाशमयलात् । कृष्णा धूमादिगतिर्ज्ञानहीनलेन तमोमयलात् । ते एते ग्रुक्तकृष्णे गती मार्गौ हि प्रसिद्धे सगुणविद्याकर्माधिकारिणो , जगत सर्वस्थापि शास्त्रज्ञस्य शाश्चते अनादी मते ससारस्यानादिन्लात् । तयोरेक्या ग्रुक्रया यास्यनान्नर्ति कश्चित्, अन्यया कृष्णया पुनरावर्तते सर्वोऽपि ॥ २६ ॥ गतेरुपासलाय

इसर्थं । योगी इष्टापूर्तदत्तकारी कर्मयोगी चन्द्रमि चन्द्रे भव चान्द्रमस ब्योति फल प्राप्य भुक्ता तत्क्षयात्पुनिनंवर्तते । एतद्प्यन्यासा श्रुत्युक्तानामुपलक्षणार्थम् । तथाच श्रुति 'ते धूममिमसभवन्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्षद्दिक्षिणैति मासास्तानेते सवत्सरमित्रामुवन्ति मासेभ्य पितृलोक पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामच त देवा भक्षयन्ति तस्मिन्यावत्सपातमुषिलार्थतमेवाध्वान पुनर्निवर्तते' इति । तथाच पुन पुनरावृत्तिलक्षणाद्स्मान्मार्गात्पूर्वोक्तोऽपुन्वरावृत्तिलक्षणो मार्गो ज्यायानित्यभिप्राय ॥ २५ ॥ ग्रुक्ता ज्ञानप्रकाशहेतुलासद्मावात्कृष्णा । एते ग्रुक्कृष्णे गती मार्गो जगत उपासनाया कर्मणि चाधिकृतस्य शाक्षते निस्य अनादिक्षपे मते अभिप्रेते सेसारस्थानादिलात् । तत्रैकया ग्रुक्क्या गत्या अनावृत्तिं

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

धूमाभिमानिनी देवता । राज्यादिशब्दैश्च पूर्ववदेव रात्रिक्कणपक्षदिक्षणायनरूपषणमासामिमानिन्यसिक्षो देवता उपक्षयन्ते । यतामिदेवताभिरुपक्षितो यो मार्गस्तत्र प्रयात कर्मयोगी चान्द्रमस ज्योतिस्तद्वपक्षित स्वगंकोक प्राप्य तत्रेष्टापूर्वकर्मफळ अस्त्था पुनरावर्ते ।
अत्रापि श्वति 'ते धूमममिसमवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेपरपक्षमपरपक्षाधान्यणमासान्दक्षिणादित्य यति मासेम्य पितृकोक पितृकोकाश्चन्द्र
ते चन्द्र प्राप्यात्र भवन्ति' इत्यादि । तदेव निवृत्तिकर्मसिहितोपासनया क्रममुक्ति , कान्यकर्मभिश्च स्वगंमोणानन्तरमावृत्ति ,
निषद्धकर्मभिस्तु नरकभोगानन्तरमावृत्ति , श्चदकर्मणा जन्तूना स्वत्रेव पुन पुनर्जन्मेति द्रष्टन्यम् ॥ २५ ॥ उत्तौ मार्गोवुपसहरति—
गुक्केति । शुक्काऽचिरादिगति प्रकाशमयत्वात् , कृष्णा धूमादिगतिस्तमोमयत्वात् । यते गती मार्गौ श्वान्कर्मोधिकारिणो जगत
श्वाश्वतेऽनादी संगते , ससारस्थानादित्वात् । तथोरेकया शुक्रथा निवृत्ति मोक्ष याति । अन्यया क्रष्णया तु पुनरावर्तते ॥ २६ ॥

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

मोग्याशानुप्रवेशाङ्गोगायाइति । अनयोर्गलोर्मध्यादाषयोरताद्वतिमोधः। अन्यया मोग ॥ २५ ॥ एते सुती यो बेत्ति आभ्यन्तरेण

नैते सती पार्थ जानन्योगी मुद्यति कश्चन । तसात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्युण्यकलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्य ब्रह्मनिद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

महापुरुषयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

यावर्तते पुनर्भूयः॥ २६॥ नैते इति । नैते यथोके स्त्रती मार्गी पार्थ, जानन्संसारायैकान्या मोक्षाय चेति योगी न मुद्यति न कश्चन कश्चिद्पि। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः समाहितो भवार्जुन॥२७॥ श्रृणु योगस्य माद्यात्म्यम्—वेदेष्विति। वेदेषु सम्यगधीतेषु यञ्जेषु च साद्वुण्येनानुष्ठितेषु तपःसु च

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

क्षये शेषकर्मवशादिलाथं ॥ २६ ॥ गतेरुपास्यत्वाय तद्विज्ञान सौति—नैते इति । योगस्य मोहापोहकत्वे फलितमाह—तसादिति । ज्ञानप्रकारमनुवद्ति—संसारायेति । मोक्षाय कममुक्त्यर्थमिलायं । योगी ध्याननिष्ठो गतिमपि ध्यायक्षैव मुद्याति केवलं कर्म दक्षिणमार्गप्रापक कर्तव्यत्वेन प्रत्येतीलार्थ । योगस्यापुनरावृत्तिफलत्वे नित्यकर्तव्यत्वं सिद्धमित्युपसहरति—तस्मादिति ॥ २७ ॥ अद्धाविवृद्ययं योग सौति—शृण्विति । पवित्रपाणित्वप्राक्षुलत्वादि-साहित्यमध्ययनस्य सम्यक्त्वम् । अद्भोपाङ्गोपेतत्वमनुष्ठानस्य साहुण्यम् । तपसां सुतसत्व मनोबुद्याचैकाम्पप्वंकत्वम् । द्वानस्य च सम्यक्त्व देशकालपात्रानुगुणत्वम् । इद विदित्वत्यत्रेदशब्दार्थमेव स्फुटयति—सप्तेति । यद्यपि 'किं उद्धस्य' इत्यादौ, 'अधियज्ञ कथ कोऽत्र' इत्यत्र प्रभद्वय प्रतिभासानुसारेण कैश्चिदुक्त तथापि प्रतिवचनालोचनाया द्वित्वप्रतीत्यभावात्यकारभेदविवक्षया चशब्दद्वयस्य प्रतिभासानुसारेण कैश्चिदुक्त तथापि प्रतिवचनालोचनाया द्वित्वप्रतीत्यभावात्यकारभेदविवक्षया चशब्दद्वयस्य प्रतिभियतत्वान्न ससेति विरुध्यते । न चेद वेदनमापातिकं ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्परी)।

स्वादिचिरादिगति. तद्भावात्कृष्णा धूमादिगति । एकया शुक्रया । अन्यया कृष्णया ॥ २६ ॥ एते सती मार्गों आधृत्यनावृत्तिफले जानन् योगी न सुद्धति । योगश्रद्धोऽयतिरत्पप्रयत्नश्च योगी न मवति कश्चन कोऽपि । यसादेव तसात्सर्वेष्वित्यादि स्पष्टम् ॥ २७ ॥ पुन श्रद्धाभिवृद्धये योग स्तौति—वेदेष्विति । वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु तप.सु च सम्यग्वितेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु यत्पुण्य तत्कल चेति पुण्यफल सर्वेषु समुक्षितेषु यत्प्रदिष्ट शास्त्रेषु

## ४ मधुसूदनीध्याख्या ।

तिहिज्ञान स्तौति—एते स्ती मार्गो हे पार्थ, जानन् क्रममोक्षायैका पुन ससारायापरेति निश्चिन्वन् योगी ध्याननिष्ठो न सुहाति । केवल कर्म धूमादिमार्गप्रापक कर्तव्यलेन न प्रलेति कश्चन कश्चिदिप । तस्मारोगस्यापुनराष्ट्रतिफललात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्त समाहितनिक्तो भवापुनराष्ट्रतये हे अर्जुन ॥ २७॥ पुन श्रद्धाष्ट्रस्यर्थ योग स्तौति—वेदेषु दर्भपवित्र-पाणिलप्राश्चुखलगुर्वधीनलादिभि सम्यगधीतेषु यक्केष्वज्ञोपाङ्गसाहित्येन श्रद्धया सम्यगनुष्ठितेषु, तपस्य शास्रोक्तेषु मनोबुख्या- ५ भाष्योक्कवदीपिका।

याति अन्यया कृष्णया गला पुनर्भूय आवर्तते ॥ २६ ॥ एते सती मार्गै जानन् । पुनरावृत्तिलक्षणसमारायैका अपुनरावृत्तिन स्रक्षणमोक्षायान्येति निश्चयवान्योगी ध्यानयोगी कश्चिद्दि न मुद्यति । तस्मात्त्वमि गतिद्वय ज्ञाला मोहरिहत सर्वेषु कालेषु योगयुक्त समाहितो भव । है अर्जुन, पूर्वार्घे पार्येति सबोधनस्य मार्गद्वयज्ञाता योगाभ्यासेन कमेण मुच्यते नतु मातुर्गर्भे पुन-रायातीलिभिप्राय । उत्तरार्घेऽर्जुनेति सबोधनस्य तु सर्वेषु कालेषु समाधानेनैव खखरूप शुद्ध परं ब्रह्मावाप्ससीति ॥ २७ ॥ श्रद्धाविवृद्ध्यर्थं योगस्य माहात्म्य श्रावयति । वेदेषु सम्यगधीतेषु । अध्ययनस्य सम्यक्तं च पवित्रपाणिलप्राख्युखलगुर्वेधीनल-ह श्रीवरीक्षाक्या ।

मार्गशानफल दर्शयन् मित्तयोगमुपसइरति—नैते इति । पते सती मार्गों हे पार्थ, मोक्षससारप्रापको जानन्कश्चिदिप योगी न मुझति । सुखतुष्मा स्वर्गोदिफल न कामयते किंतु परमेश्वरनिष्ठ पत भवतीलर्थ । स्पष्टमन्यत् ॥ २७ ॥ अध्यायार्थमष्टप्रश्नार्थनिर्णय सफलमुपसंहरति—वेदेष्विति । वेदेष्वध्ययनादिमि , यहेष्वनुष्ठानादिमि , तप स कायशोषणादिभि , दानेषु सत्पात्रार्पणादिभि , ७ अभिनवगुराषार्यम्या ।

क्रमेण योगाभ्यासस्वीकृतेनेत्यथा । एतव वितलप्रकाशमाय प्रन्थ वित्तारयतीत्यलम् ॥ २६ ॥ तवात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनेति सर्वे ये काला अभ्यन्तरास्तद्विषय योगमभ्यस्ये । अब्बहुरवस्त्वाहु चर्वानुप्राहकतया मध्ये आभ्यन्तरकालकृतयुक्तान्ति मेद्ममिषाय प्रकृतस्येव वासकालविषय युक्यप्रमेयप्रपद्वत तवात्सर्वेषु कालेजिलाविना ॥२०॥ अलेजि अभिस्रवति । श्वेकर्थसस्काराणा भगवत्समृत्व

## १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

सुतप्तेषु दानेषु च सम्यग्द्चेषु यदेतेषु पुण्यफलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्टं शास्त्रेणात्येत्यतीत्य गच्छति तत्सर्व फलजातिमदं विदित्वा सप्तप्रश्ननिर्णयद्वारेणोक्तं सम्यगवधार्यानुष्ठाय योगी पर प्रकृष्टमैश्वर स्थानमुपैति प्रतिपद्यते, आद्यमादौ भव कारणं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीशंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ श्रीमङ्गगवद्गीताभाष्ये ब्रह्माक्षरनिर्देशो नामाष्टमोऽध्यायः॥८॥

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

कित्वनुष्टानपर्यन्तिमिखाह—सम्यगिति । प्रकृतो ध्यानिष्ठो योगीखुच्यते । ऐश्वर्यं विष्णो परम पद तदेव तिष्ठत्य-स्मिन्नशेषमिति स्थान योगानुष्टानादशेषफलातिशायिमोक्षलक्षण फल क्रमेण लब्धु शक्यमिति भाव । तदनेन सप्त-प्रश्नप्रतिवचनेन योगमार्गं दर्शयता ध्येयत्वेन तत्पदार्थो व्याख्यात ॥ २८॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादिशच्यानन्दगिरिक्कत० अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥

## ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुधरी)।

तत्सर्व योगी अत्येत्यतिक्रामित कार्यव्रह्मलोक प्रामोतीत्यर्थ । किकृत्वा । इद पूर्वोक्तमुपासन विदित्वा ज्ञात्वानुष्ठा-य च । ततश्च किमित्यत आह—यत्स्थान निर्विशेष ब्रह्मोपैति प्रामोति च क्रमेणेत्यर्थ । आद्य न तु केनचिन्निर्मितम् । तदनेनाध्यायेन ध्येयस्तत्पदार्थो व्याख्यात अग्रिमेऽध्याये श्वेय ब्रह्म व्याख्यास्ति ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणपारावारीण० नीलकण्ठकतौ भारतभावदीपे भीष्मपर्वणि अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥

#### ४ मधुसुद्दनीव्याख्या ।

वैकाम्येण श्रद्धया सुतप्तेषु, दानेषु तुलापुरषादिषु, देशे काले पात्रे च श्रद्धया सम्यग्दत्तेषु यत्पुण्यफल पुण्यस्य धर्मस्य फल स्वर्गस्वाराज्यादि प्रदिष्ट शास्त्रेण अस्यत्यतिकामति तत्सर्वं इद पूर्वोक्तसप्तश्रभिक्षणण्यारेणोक्त विदिला सम्यगनुष्ठानपर्यन्तमवधान्यां नुष्ठाय च योगी ध्याननिष्ठ न केवल तदतिकामति पर सर्वोत्कृष्टमैश्वर स्थानमाय सर्वकारण उपैति च प्रतिपद्यते च । सर्वकारण बह्मैव प्राप्नोतीस्थर्थ । तदनेनाध्यायेन व्ययसेन तत्पदार्थो व्याख्यात ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्वतीपादशिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागूढार्थदीपिकाया अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥

## ५ माष्योत्कवदीपिका ।

ब्रह्मचर्यपालनलादिसाहित्यम्, यशेषु श्रद्धयाङ्गोपाङ्गसाहित्येन साद्धुण्येनातुष्ठितेषु, तप सु च शास्त्रोत्तेषु श्रद्धया मनोबुद्धायैकाग्य-पूर्वक स्रतिषु, दानेषु च सम्यग्दतेषु । सम्यक्त च गोदानादीना श्रद्धया पुण्यकाले पुण्यदेशे च पात्रेभ्यो दीयमानलम् । स तेषु यत्पुण्यस्य फल खर्गादि शास्त्रे प्रदिष्टमुपदिष्ट तत्सर्व निखिल फल अस्रोति अतीत्य गच्छति । इद सप्तप्रश्ननिर्णयेनोक्त तत्त्व विदिला सम्यगवधार्यानुष्ठाय ध्यानयोगी परमैश्वर स्थान आद्य सर्वकरण ब्रह्मोपैति प्रतिपद्यते । यत्तुं इदमष्टप्रश्ननिर्णयेनोक्त तत्त्व विदिलाति तत्त्व । ते ब्रह्मेत्यादिना प्रश्नवीजाना सप्तलदर्शनात्पश्चसमाधाने चाष्टमप्रश्नोत्तरदानस्यादर्शनात्पूर्वाध्यायान्ते भगवतोपिक्षप्ताना ब्रह्माध्यात्मदिसप्ताना पदार्थाना तत्त्व जिज्ञासुर्र्जुन स्वाचेति खपूर्वप्रन्यविरोधाच । एतेनाध्यायायमप्रश्ननिर्णयो स्वाध्यायम् परत्युक्तम् । योगी ध्यानयोगी आद्य पर क्रमेणोपैतीति बोध्यम् । तदनेनाष्टमाध्यायेन सप्तप्रश्ननिर्णये स्वय ब्रह्म प्रतिपाद्यता ध्यानयोगमार्गं च कर्मयोगमार्गादुत्कृष्ट दर्शयता ध्येयलेन तत्पदार्थो व्याख्यात ॥ २८॥

इति श्रीपरमहसपरिवाजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरचिताया श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥

#### ६ श्रीघरीब्याख्या।

थत्पुण्यफलमुपदिष्ट शास्त्रेषु तत्सर्वमस्रेति ततोऽपि श्रेष्ठ योगैश्वर्य प्राप्तोति । किं कृत्वा । इदमष्टप्रश्नार्थनिर्णयेनोक्त तत्त्व विदित्वा तत्रश्च योगी ज्ञानी भूत्वा परमुक्तृष्टमाच जगन्मूलभृतस्थान विष्णो परम पद प्राप्नोति ॥ २८ ॥

> अष्टमेष्टविशिष्टेष्टसपृष्टार्थाष्टनिर्णये । अक्विष्टमष्टपा प्राप्ति स्पष्टिताष्टमवर्त्मना ॥ १ ॥ इति श्रीधरस्वामिविरचिताया सुवोधिन्या टीकाया अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

विफलीकरणात् सर्थकर्मपरिक्षये चाठौ सुस्नेनैव वि दिति पर शिविमिति शिवम् ॥ २८ ॥ अत्र सग्रहस्रोक । सर्वसस्वगतत्वेन विज्ञाते परमेश्वरे । अन्तबहिर्न सावस्था न यस्या भासते विसु ॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमञ्जगवद्गीताथसग्रहे अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥

# नवमोऽध्यायः।

## श्रीभगवानुवाच ।

# इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात् ॥ १ ॥

## १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

अष्टमे नाडीद्वारेण घारणायोगः सगुण उक्तः। तस्य च फलमस्यर्चिरादिकमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्ति-लक्षणमेयानावृत्तिरूप निर्दिष्टम् । तत्रानेनैव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलमधिगम्यते नान्यथेति नदाराङ्का-व्याविष्टुत्सया भगवानुवाच—इदमिति। इद ब्रह्मज्ञान वक्ष्यमाणमुक्तं च पूर्वेष्वध्यायेषु तद्वुद्धौ सनिधी-

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

अतीतेनागामिनोऽध्यायस्यागतार्थंत्व वक्त वृत्तमनुवद्ति—अष्टम इति । नाडी सुषुम्नाख्या । धारणाख्येनाङ्गेन युक्तो योगो धारणायोग । सगुण सर्वद्वारसयमनादिगुणस्तेन सिंहत इत्यर्थं । तत्फलोक्तयर्थमनन्तराध्यायारम्भमाश-क्ष्माह—तस्य चेति । अग्निरचिंरित्यादिनोपलक्षितेन क्रमवता देवयानेन पथेति यावत् । ज्ञानानन्तरमेव यथोक्तफल-लामादलमनेन मार्गेणेत्याशक्काह—कालान्तर इति । अचिंरादिमार्गेण ब्रह्मप्राप्ते मुक्तेर्मार्गायस्वात् न तस्य इत्यादिश्वतिविरोध स्यादित्याश्येन शक्काते—तत्रेति । वृत्तोऽर्थ सप्तम्यर्थ । उक्ताशक्कानिवृत्त्यर्थमनन्तराध्या-यमुत्थापयति—तद्वाशद्वेति । सप्रयुक्तत्वेनापरोक्षत्वाभावेऽपि पूर्वोत्तरप्रन्थालोचनया बुद्धिसनिधानादिदशब्देन ब्रह्म-

## ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

पूर्वाध्याये किंतद्रह्रोत्यादिसप्तप्रक्ष्या अक्षर ब्रह्म परमित्यादिना सिक्षिप्य व्याख्याताया तज्ज्ञानस्य पृथक्प्रयोजनाकाह्वाया कर्मविद आधिमौतिक धूमादिमार्गप्राप्य स्थानमिति निरूपणेन प्राप्यप्रापकादिविभागो दर्शित । येन कर्माधिभूते व्याख्याते । तथा स्त्रान्तर्यामिणोरुपासकस्यार्चिरादिमार्गेण क्रममुक्तिस्थानप्राप्तिरित्युक्त तेनाधिदेवाधियज्ञौ
व्याख्यातौ । ओमित्येकाक्षरमित्यादिना अन्तकाले कथ ज्ञेयोऽसीत्यस्थोत्तर व्याख्यातम् । तदेव ध्येयब्रह्मविद्या साङ्गा
निरूपिता, परिशिष्टमाद्य ज्ञेयब्रह्मविषय प्रश्नद्वय कि तद्वह्म किमध्यात्ममिति तद्विवरणाय नवमोऽध्याय आरम्यते । न
केवलमार्चिरादिगतिप्राप्या कालान्तर एव मुक्तिरस्ति कित्विहैव सद्योमुक्तिरस्तीति विशेष वक्त श्रीभगवानुवाच—
इद त ते इति । इद वश्यमाण तु पूर्वसाद्ध्येयाद्विलक्षण ज्ञेय ते तुम्य गुद्यतममितिगोप्य प्रवक्ष्यामि । अनस्य्वे

## ४ मधुसूदनीब्याख्या ।

मामक्षर य परमक्षर हि परोपदेशेन चिदक्षरेण । चकार विभ्रान्त्यपनोदिवस्त काशिराज गुरुराजमीडे ॥
पूर्वाध्याये मूर्धन्यनाढीद्वारकेण हृदयकण्डभूमध्यादिधारणासहितेन सर्वेन्द्रियद्वारसयमगुणकेन योगेन खेच्छ्योन्कान्तप्राणस्याचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोक प्रयातस्य तत्र सम्यग्ज्ञानोदयेन कल्पान्ते परब्रह्मप्राप्तिलक्षणा कममुक्तिर्व्याख्याता । तत्र चानेनैव
प्रकारेण मुक्तिर्लभ्यते नान्ययेखाशङ्क्य 'अनन्यचेता सतत यो मा स्मरित निख्य । तस्याह सुल्म ' इत्यादिना भगवत्तत्वविज्ञानात्साक्षान्मोक्षप्राप्तिरभिहिता । तत्र चानन्या भक्तिरसाधारणो हेतुरित्युक्त 'पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया'
इति । तत्र पूर्वोक्तयोगधारणापूर्वकप्राणोत्कमणाचिरादिमार्गगमनकालविलम्बादिक्तेश्मन्तरेणैव साक्षान्मोक्षप्राप्तये भगवनत्त्वस्य
तद्भक्तेश्च विस्तरेण ज्ञापनाय नवमोऽध्याय सारभ्यते । अष्टमे ध्येयब्रह्मनिरूपणेन तद्ध्यानिष्ठस्य गतिरुक्ता, नवमे तु ज्ञेयब्रह्मनिरूपणेन ज्ञाननिष्ठस्य गतिरुक्ता, नवमे तु ज्ञेयब्रह्मनिर्ह्मणेन ज्ञाननिष्ठस्य गतिरुक्ता इति सक्षेप । तत्र वश्यमाणज्ञानस्तुत्यर्थाश्चीत्र श्रोकान्त्र श्रीभगवानुवाच—इद् त्विस्यादिना ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

अष्टमे देवयानमार्गेणापुनरावृत्ति मोक्ष गच्छन्तीत्युक्तम्, तत्र तेनैव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिर्नान्यथेति शङ्कामपतुदन् श्रीभगवातु-वाच—इद्मिति । पूर्वोक्तेष्वध्यायेषूक्त वक्ष्यमाण च ब्रह्मज्ञान बुद्धौ सनिधीकृत्येदमित्युक्तम् । तुशब्दो ध्यानाज्ज्ञानस्य वैलक्षण्य-

### ६ श्रीभरीज्याख्या ।

परेश प्राप्यते शुद्धभक्लोति स्थितमष्टमे । नवमे तु तदैश्वर्यमत्याश्चर्यं प्रपन्नयते ॥ १ ॥

एव तावरसप्तमाष्टमयो स्तीय पारमेश्वर तत्त्व भक्त्येव सुरूभ नान्ययेत्युक्त्वेदानीमचिन्त्य स्वकीयमैश्वर्य भक्तश्वासाधारणप्रभाव प्रपञ्जित्रमन् श्रीभगवानुवाच—इद्रित्वति । विश्वेषेण ज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानसुपासन तत्सहित ज्ञानमीश्वरविषयमिद अनस्यवे भ•गी• ५२

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

इत्येदिमित्याह । तुशब्दो विशेषिर्वर्षाण्यः । इद्मेव सम्यग्हान साक्षान्मोक्षप्राप्तिसाधनं 'वासुदेवः सर्वमिति', 'आत्मवेद सर्वम्', 'एकमेवाद्वितीयम्' इत्यादिश्वतिस्मृतिस्यः । नान्यत् । 'अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते सय्यक्षोका भवन्ति' इत्यादिश्वतिस्यश्च । ते तुभ्य गुह्यतम गोष्यतम प्रवक्ष्यामि कथिष्याम्यनस्यवेऽस्यारहिताय । किं तत् । ज्ञानम् । किंविशिष्टम् । विज्ञानसहितमनुभवगुक्तम् ।

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ज्ञान गृहीतिमिखाह—तद्भुद्धाविति । प्रकृताज्ञानाञ्ज्ञानस्य वैशिष्ट्यावद्योती तुशब्द इसाह—तुशब्द इति । निपातार्थमेव स्फुटयति—इदमेविति । तसिन्नथें सवादकत्वेन श्रुतिस्मृती द्रशेयति—वासुदेव इति । अद्वैतज्ञानवद्भैतज्ञानमपि केषाचिनमोक्षहेतुरित्याशङ्क्याह—नान्यदिति । द्वैतज्ञान मोक्षाय न क्षममित्यत्र श्रुतिसुदाहरति— खरोति । अविद्याप्रकरणोपक्रमायोऽथशब्द । अतोऽद्वैतादन्यथा । भिन्नत्वेनेत्यर्थं । विदुक्तत्वमिति शेष । द्वैतस्य दुर्नि क्षपत्वेन किष्पतत्वात्तव्ज्ञान रज्ञुसपादिज्ञानतुत्यत्वान्न क्षेमप्राप्तिहेतुरिति चकारार्थं । असूया गुणेषु दोषाविष्करण तद्ग-हिताय । ज्ञानाधिकृतायेत्वर्थं । ज्ञान व्रस्यचैतन्य तद्विषय वा प्रमाणज्ञान तस्य तेनैव विशेषितत्वानुपपत्तिमाशङ्का ध्याकरोति—अनुभवेति । विज्ञानमन्त्रभव साक्षात्कारस्तेन सहित्मिस्थर्थं । उक्तज्ञान प्राप्तस्य कि स्थादिस्वाश-

## ३ नीलकण्डब्याख्या ( चतुर्घरी )।

अस्या गुणेषु दोषाविष्करण तद्रहिताय । ज्ञान ज्ञितमात्रस्वरूप ब्रह्म । विज्ञानेनानुभवेन सिहतं नतु केवल पारोक्ष्येण । यज्ज्ञान ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य अञ्चभात्ससारान्मोक्ष्यसे । अत्र यत्ससमादौ 'ज्ञान तेऽह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यरोषतः' इति प्रतिज्ञात, यस च विज्ञानाय शाखाचन्द्रन्यायेनोपलक्षणीभृत जगत्कारण ब्रह्म तत्रैव निरूपितम्, यद्विज्ञानेऽधिकार-सपत्त्यथे तस्यैव सगुणसोपासनमुक्त तदिह सर्वशेषीभृत ब्रह्म वक्तव्यमिति तथैव प्रतिज्ञानीते वचनमात्रेणैवात्राप-

## ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

इद प्राग्बहुधोक्तमप्रे च वक्ष्यमाणमधुनोच्यमान ज्ञान शब्दप्रमाणक ब्रह्मतत्त्वविषयक ते तुभ्य प्रवक्ष्यामि । तुशब्द पूर्वाध्या-योक्ताख्यानाज्ज्ञानस्य वैरुक्षण्यमाह । इदमेव सम्यग्ज्ञान साक्षान्मोक्षप्राप्तिसाधन नतु ध्यान तस्याज्ञानानिवर्तकलात् । तत्त्व-नत करणग्रुखिद्वारेदमेव ज्ञान सपाय क्रमेण मोक्ष जनयतीत्युक्तम् । कीदश ज्ञानम् । गुह्यतम गोपनीयतम् । अतिरहस्यलात् । यतो विज्ञानसहित ब्रह्मानुभवपर्यन्त ईदशमतिरहस्यमप्यह शिष्यगुणाधिक्याद्वश्यामि ते तुभ्य अनस्यवे । अस्या गुणेषु दोषदिधस्तदाविष्करणादिफला । सर्वदायमात्मैश्वर्यख्यापनेनात्मान प्रशसित मत्पुरस्तादिखेवरूपा तद्रहिताय । अनेनार्जवसय-माविप शिष्यगुणौ व्याख्यातौ । पुन कीदश ज्ञानम् । यज्ज्ञाला प्राप्य मोक्ष्यसे स्व एव ससारबन्धनादश्चभात्मवैद्व खहेतो

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

योतनार्थं । ज्ञानस्य सिक्षानस्य साक्षान्मोक्षसाधनलात् । इद तु ते ज्ञान प्रवश्यामीति सवन्ध । तच्च प्रख्याभिन्नपरमात्मज्ञान 'वासु-देव सर्वमिति', 'आत्मैवेद सर्वं', 'अह ब्रह्मास्मि', 'सर्वं खिलवद ब्रह्म', एकमेवाद्वितीय, 'नेहनानास्ति किंचन', 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति' इत्यादिश्रुतिस्मृत्युक्त विज्ञानेनानुभवेन सिहत युक्त गुद्धातमम् । अयमर्थ —धर्मज्ञान हि गुद्धाम्, उपास्यज्ञान गुद्धातम्म्, अखण्डार्थज्ञान गुद्धातममितगोप्यम् । नतु गुद्धातम किमर्थ वदसीति चेत्तवानस्यागुणेन वशीकृतो वश्यामीत्याह—अनस्यव इति । गुणेषु दोषाविक्तरणमस्या । साक्षान्मोक्षसाधन परमात्मज्ञान तु तत्तिक्रोक्षविषयमोगिवरोधिति परमपुरुषार्थसाधने तत्त्वज्ञाने दोषदिष्टिस्तद्रहिताय सर्वदायमात्मैश्वर्यख्यापनेनात्मान प्रशसित मत्युरस्तादित्येवरूपास्थेति वाभ्यस्यति आत्मप्रशसादि दोषाध्यारोपणेन ईश्वरत्वमञ्जानन्न सहते इति भाष्यात् । यज्ज्ञानमुक्तविशेषणविश्विष्ट ज्ञाला ठ्यान अञ्चात्ससारबन्धनान्मोक्ष्यसे । मुक्तो भविष्यसीत्थर्थ । येत्तु इद वक्ष्यमाण तु पूर्वस्मात् ध्येयाद्विज्ञ्षण होय ज्ञान ज्ञतिमात्रस्वस्य ब्रह्म विज्ञानेनानुभवेन सहित नतु केवल पारोक्ष्येण यज्ज्ञान ज्ञाला साक्षात्कृत्वेत्यादि तदुपेक्ष्यम् । विज्ञानसहित 'राजविद्या राजगुद्ध', 'अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप' इति मूलेन इद ब्रह्मज्ञान विद्याना राजा दीप्तिशयक्त्वत्त्वाईप्यते हीयमतिशयेन ब्रह्मविद्या । अत्मज्ञानस्य धर्मस्या

## ६ श्रीचरीब्याक्या।

युन पुन स्वमाहात्म्यमेवोपदिशतीत्वेष परमकारणिके मिय दोषदृष्टिरहिताय ते तुभ्य वश्यामि । तुशस्तो वैशिष्टवे । तदेवाह—गुद्धतम-मित्यादिना । गुद्ध धर्मेश्वान, ततो देहादिन्यतिरिक्तात्मश्चान गुद्धतर, ततोऽपि परमात्मश्चानमतिरहस्यत्वाद्धसतमम् । यज्ञात्वाऽश्चभा-

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

श्रीसगवातुवाच-इदं तु त इति । अनस्युरःव ज्ञानसकान्तौ कारण मुख्यम् । ज्ञानविज्ञाने प्राग्वत् ॥ १ ॥ राजते सर्वविद्यामध्ये

# राजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिद्युत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्॥२॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

यज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोध्यसेऽशुभात्ससारबन्धनात् ॥ १ ॥ तच्च स्तौति—राजविद्येति । राजविद्या विद्याना राजा दीस्यतिशयत्वात् । दीप्यते हीयमतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्वविद्यानाम् । तथा राजगृह्यं गृह्याना राजा । पवित्रं पावनिमद्मुत्तम सर्वेषा पावनाना शुद्धिकारणिमद् ब्रह्मज्ञानमुत्कृष्टनमम् । अनेकजन्मसहस्रसंचितमपि धर्माधर्मादि समूल कर्म क्षणमात्राद्भसीकरोति यतोऽत कि तस्य पावनत्व वक्तव्यम् । किंच प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण सुखादेरिवावगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम् । अनेकगुणवतोऽपि धर्मविरुद्धत्व दृष्टं ( श्येनयाग इव ) न तथात्मञ्चान धर्मविरोधि कितु धर्मे धर्मादन-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

क्काह—यज्ञानसिति ॥ १ ॥ तदाभिमुख्यसिद्धये तज्ज्ञान सौति—तच्चेति । ब्रह्मविद्या विद्याना राजा श्रेष्ठेस्यत्र हेतुमाह—दीपीति । क्रुतो ब्रह्मविद्याविद्यान्तरेभ्यो दीस्यतिक्षयवस्य तदाह—दीप्यते हीति । दश्यते हि विद्व-दन्तरेभ्यो छोके पूजातिरेको ब्रह्मविद्यमिति भाव । उस्कृष्टतम छुद्धिकारण ब्रह्मज्ञानमित्येतदुपपाद्यति—अने-केति । तत्र च श्रुतिस्मृती प्रमाणयितन्ये । न शास्त्रकगम्यमिद् ज्ञान किंतु प्रत्यक्षप्रमेयमित्याह—किचेति । प्रत्यक्षम-वगमो मानमसिनिति तथा, यद्वावगम्यत इत्यवगम फल प्रत्यक्षोऽवगमोऽस्रोति दष्टफलस्य ज्ञानस्योज्यते । धर्म्यमित्येत-३ नीलकण्डव्याल्या (चतुर्धरी)।

रोक्ष ज्ञान जायत इति । तच्च तत्रैव व्युत्पादित न विस्तर्तव्यम् ॥१॥ एतदेव स्तौति—राजविद्येति । विद्याना राजा इति राजगुद्यम् ॥१॥ एतदेव स्तौति—राजविद्येति । विद्याना राजा इति राजगुद्यम् । 'राजदन्तादिषु परम्' इत्युपसर्जनस्य परनिपात । पवित्र पावनम् । उत्तम पूर्वापरदुरितनाशाश्वेषहेतुत्वात्प्रायश्चित्ताद्यपेक्षया श्रेष्ठम् । प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्ष नित्यापरोक्ष यस्प्रत्यगात्मवस्तु तदेव याथात्म्येनावगम्यतेऽनेनेति प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्षेण सुखादिवद्गमो यसेति वा । अस्मिन्पक्षे

ध मधुस्दनीव्याख्या।

॥ १ ॥ पुनस्तदाभिमुख्याय तज्ज्ञान स्तौति—एजविद्या सर्वासा विद्याना एजा, सर्वाविद्यानाशकलात्, विद्यान्तरस्याविद्येकदेश-विरोधिलात्। तथा राजगुद्ध सर्वेषा गुप्ताना राजा, अनेकजन्मकृत्युकृतसाध्यत्वेन बहुभिरज्ञातलात्। राजदन्तादिलादुपसर्जन्मस्य परिनपात । पवित्रमिद्युत्तमम् । प्रायश्चित्तिर्हि किंन्विदेकमेव पाप निवर्लते । निवृत्त च तत्स्वकारणे स्कृमरूपेण तिष्ठत्येव । यत पुनस्तत्पापमुपिनोति पुरुष । इद लनेकजन्मसहस्रसिन्ताना सर्वेषामपि पापाना स्थूलस्कृत्मावस्थाना तत्कारणस्य चाज्ञानस्य सद्य एवोच्छेदकम् । अत सर्वोत्तम पावनमिदमेव । नचातीन्द्रिये धर्म इवात्र कस्यन्तित्वस्देह ,स्ररूपत फलतश्च प्रसक्षला-वित्याह—प्रसक्षावगम अवगम्यतेऽनेनेत्यवगमो मान, अवगम्यते प्राप्यत इत्यवगम फल, प्रसक्षमवगमो मानमस्मिन्निति स्वरूपत साक्षिप्रसक्षल, प्रसक्षोऽवगमोऽस्येति फलत साक्षिप्रसक्षल, मयेद विदितमतो नष्टमिदानीमत्र ममाज्ञानमिति हि सावेलोकिक साक्ष्यनुभव । एव लोकानुभवसिद्धत्वेऽपि तज्ज्ञान धर्म्य धर्मादनपेत अनेकजन्मसन्तितिष्कामधर्मफलम् । तिर्हे द सपाद स्यान्नेत्याह—सुमुख कर्तु गुरूपदि्शतिवचारसहकृतेन वेदान्तवाक्येन सुस्तेन कर्तु शक्य न देशकालादिव्यवधानमपे- ५ माम्योक्वर्यदीिषका।

स्येति तद्भाष्येण च विरोधस्य स्पष्टलादिति दिक् ॥१॥ तज्ज्ञान स्तौति—राजेति । राजविद्या विद्याना सर्वासा राजा । ब्रह्मविद्यान्वत पूजातिशयदर्शनेन तस्या अतिशयेन देदीप्यमानलात् । तथाच श्रुति 'तस्मादात्मज्ञचंचेद्भृतिकाम ' इति । मगवद्भचनं च 'निरपेक्ष मुनिं शान्त निवैदं समदर्शनम् । अनुब्रजाम्यद्द नित्य पूयेयेत्यिङ्गरेणुमि ॥' इति । तथा सर्वेषा गुह्यानामुत्कर्षवन्त्वन गोप्याना राजाऽत्युत्कर्षवन्त्वात् 'राजदन्तादिषु परम्' इत्युपसर्जनस्य परनिपात । इद ब्रह्मज्ञानमुत्तम पवित्र सर्वेषा पावनानामपि गुद्धिकरत्वात् । अन्यद्धि प्रायिश्वत्तादिरूप पवित्र यथाकथितिकिनित्पाप नाशयति । इद तु सर्वे धर्माधर्मादिरुक्षण अनेकज्ञमस्वित समूल कर्म नाशयति । क्रियमाण चाश्चिष्ट करोति । तथाच व्यासस्त्रे 'तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्चेषविनाशौ तद्यपदेशात्र', 'इतरस्थाप्येवमसश्चेष पाते तु' इति । तस्मात्कि तस्य ब्रह्मज्ञानस्य परमपावनत्व वक्तव्यमेत्ववसदशस्यान्यस्य पावन-

स्तंसारान्मोक्ष्यसे सब एव मुक्तो भविष्यति ॥१॥ किंच—राजविद्यति । इद ज्ञान राजविद्या विद्याना राजेति राजविद्या च । गुझाना राजेति राजगुद्धा विद्यासु गोप्येषु च रहस्यम् । अतिश्रेष्ठमित्यर्थ । राजदन्तादित्वादुपसर्जनस्य परत्वम् । राज्ञा विद्या राज्ञा गुझ-७ अभिनवगुद्धाचार्यव्यास्या ।

दीम्यते या रहेव सुच्यते अध्यात्मविद्या विद्यानामिति । राज्ञा जनकादीनामत्राधिकारस्तेवा रहत्यमतिगुप्तत्वात् अत्रियसुक्रभेन

९ इतरस्य पुण्यस्य

# अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

पेतम्। एवमपि स्वाद् दुःसंपाद्यसित्यत आह् । सुसुख कर्तुं यथा रत्नविवेकविश्वानम् । तत्राल्पाया-साना कर्मणां सुखसपाद्यानामस्पफलत्व दुष्कराणा च महाफलत्व दृष्मितीद् तु सुखसपाद्य-त्वात्फलक्षयाद्येतीनि प्राप्तमत आह् । अव्ययं नास्य फलतः कर्मवद्ययोऽस्तीत्यव्ययमतः श्रद्धेयमात्म-श्वानम् ॥ २ ॥ अश्रद्दधाना इति । ये पुनरश्रद्दधानाः श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्यास्य

२ आन दगिरिव्याख्या।

बाकरोति—अनपेतिसित । धर्मस्येव तस्य क्वेशसाध्यत्वमाशक्काह—एवसपीति । तत्र रत्नविषय विवेकज्ञान सप्र योगादुपदेशापेक्षादनायासेन दृष्ट तथेद ब्रह्मज्ञानिस्वाह—तथेति । अव्ययमिति विशेषणमाशक्कापूर्वक विशृणोति— तत्रेत्यादिना । व्यवहारभूमि ससम्यर्थ । ज्ञानस्वाक्षयफळत्वे फिलतमाह—अत इति ॥ २ ॥ आत्मज्ञानास्ये धर्मे अद्भावता तिष्ठाना परमपदप्राप्तिमुक्त्वा ततो विमुखाना ससारप्राप्तिमाह—ये पुनरिति । आत्मज्ञानतत्फळयो-३ नीटकण्डव्याक्या (चत्र्धरी)।

विज्ञानसिहतमिति विशेषणस श्लोकान्तरस्थत्वान्न तेन पौनरुक्त्यदोष । तर्हि अपूर्वत्वाभावान्निष्फलं सादत आह— धर्म्य धर्मादनपेतम्। तथाहि क्षणमिष प्रत्यगात्माकारवृत्तौ सत्या श्रूयते 'क्षणमेक कतुशतस्य चतु सप्तत्या यत्फल तद्वा-भोति' इति । तर्हि दु साध्य सान्नेत्याह —सुसुख कर्तुमिति । कर्तु सपादियतुमाविष्कर्तु सुसुखमनायाससाध्यम् । अज्ञानापनयमात्रसिद्धत्वात् । तर्हि आद्यविनाशिषल चेत् । अन्यय, वस्तुमात्रविषयत्वात् । अन्तषल नतु कर्म-फलवन्नश्यति ॥ २ ॥ तर्हि कुतएतन्ज्ञान सर्वे न सपादयन्तीत्याह—अश्रद्वधाना इति । स्पद्यर्थ श्लोक ॥ ३ ॥

४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

क्षेते प्रमाणवस्तुपरतन्त्रलाज्ञानस्य। एवमनायाससाध्यले खल्पफलल स्वाद्यायाससाध्यानामेव कर्मणा महाफललदर्शनादिति

नेखाह—अव्ययम् । एवमनायाससाध्यस्यप्यस्य फलतो व्ययो नास्तीत्वव्ययम् । अक्षयफलिन्छर्थं । कर्मणा लितमहतामिष क्षियिकफललमेव 'यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदिलास्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवृदेवास्य तद्भविते ।

द्विति श्रुते । तस्मात्सर्वोत्कृष्टलाच्छ्रद्वेयमेवात्मज्ञानम् ॥ २ ॥ एवमप्यस्य स्रुकरले सर्वोत्कृष्टले च सर्वेऽिष कुतोऽत्र न प्रवर्तन्ते ।

तथाच न कोऽिष संसाने स्वादिखत आह—अस्यात्मज्ञानाख्यस्य धर्मस्य स्वरूपे साधने फले च शास्त्रप्रतिपादितेऽिष अश्रद्द-

५ भाष्योत्कषदीपिका ।

स्थानिरूपणात् । किंच न केवल धर्मवच्छास्वगम्य परोक्षमेवापितु प्रस्यक्षावगम प्रस्यक्षेण सुस्रादेरिवावगमो यस्येति भाष्यम् । प्रस्यक्षोऽवगमो मानमस्पित्रिति तथा । यद्वावगम्यत इस्रवगम फल प्रस्रक्षोऽवगमोऽस्येति दृष्टफलल ज्ञानस्योच्यत इति तद्दीका । प्रथमप क्षेऽवगम्यतेऽनेनेस्यवगमो मान प्रस्यक्षं तदस्मित्रिति स्वरूपत साक्षिप्रस्रक्षः । द्वितीयपश्चे फलत तत्प्रस्रक्षस्र मयेद विदितमतो मष्टामिदानीं ममात्राज्ञानमिति सार्वजनीन साक्ष्यनुभव इति तदर्थं । प्रस्रक्ष निस्रापरोक्ष यत्प्रस्रणात्मवस्तु तदेव याधात्म्येनावगम्यतेऽनेनस्यि केचित्तदेतत्पक्षत्रयमि भाष्यस्योपलक्षणार्थत्वेनोपादेयम् । नन्वनेकगुणवतोऽपि मासमक्षणादेधमित्रस्र व्रष्टम् , तथा आत्मज्ञानमिपि कि न स्थादिति तत्राह—धर्म्य धर्मोदनपेतम् । अनेकजन्मार्जितस्कृतसाष्यतात् । नन्वेवमिप दु सपाय स्थादिति तत्राह—सुम्रुख कर्तु गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्यरज्ञाननित्रत्त्या सुखेनैव सपादियतु शक्यं न देशकालऋत्विगायपेक्षास्तीति । नत्र लोके यन्महत्फल तद्वह्वायाससाध्यकर्मसाध्यम् । अल्प लल्पायाससाध्यकर्मसाध्य दृष्टम् । तद्वज्ञानमिप कर्तु सुख अल्पफल भिव्यतीत्याश्चक्ष स्वविवेकज्ञानस्यालपायाससाध्यसापि महाफलदर्शनावेत्याह । अव्यय नास्य ज्ञानस्य लोकवत्फलतो व्ययो नाशोऽस्तीखव्ययम् । अत श्रद्धयावद्य सपायमिति भाव ॥ २ ॥ श्रद्धया ज्ञाननिष्ठाना ज्ञानप्राप्ता मोक्षप्राप्तिरित्यन्वयमुखेन ज्ञान स्वला व्यतिरेकमुक्षेन तत्स्तौति—अश्वद्धाना इति । ये पुनरस्य धर्मस्य ब्रह्मज्ञानलक्षणस्य खक्षेप फले वा श्रद्धाहीना ६ श्रीधरीक्याक्या।

मितिवा उत्तमं पवित्रमत्मन्तपावनिमद ज्ञानिना प्रत्यक्षावगम च प्रत्यक्षा स्पष्टोऽवगमोऽववोधो यस्य तत्प्रत्यक्षावगमम् । दृष्टफलमिलंधे । धर्म्यं च धर्मोदनपेत, सर्वधर्मफलत्वात् ॥ २ ॥ नन्वेवमस्यातिष्ठ-करत्वे के नाम ससारिणः स्युस्तत्राह्-अश्रद्धाना इति । अस्य मिललक्षणज्ञानसहितस्य चर्मस्वेति कर्मणिषष्ठभौ । इम धर्ममश्र-

७ अभिनवगुप्तांचार्यव्याख्या ।

वीरंसावेनांविकम्परवांत्, कर्तुमतुष्टान सुमुखं । नचास्य ब्रह्मोपासनीत्मन कर्सणोऽन्यकर्मवदुपभोगादिना व्ययोऽस्ति ॥ २ ॥ अश्रद्धाना

# मया ततमिदं सर्व जगदन्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

स्वरूपे तत्फले च नास्तिका पापकारिणोऽसुराणामुपनिषद् देहमात्रात्मदर्शनमेव प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुषाः परतपः, अप्राप्य मा परमेश्वर मत्प्रातौ नैवाशक्केति मत्प्रातिमार्गसाधनमेदभक्तिमात्रमप्यप्राप्ये- स्वर्थ । निवर्तन्ते निश्चयेनावर्तन्ते । क । मृत्युससारवर्त्मनि मृत्युयुक्त ससारो मृत्युससारस्तस्य वर्तमे नरकतिर्थगादिप्राप्तिमार्गस्तस्मिन्नेव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ज्ञानस्तुत्यार्जुनमभिमुखीङ्गत्याद्य—मयेति । मया मम यः परो भावस्तेन ततं व्यात सर्वमिदं जगद्वकमृतिंना न व्यक्ता मृतिः सहपं यस्य मम

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

र्नीसिकानेव विशिनष्टि—पापेति । उक्तानामात्मभरीणा भगवत्प्राप्तिसभावनाभावादप्राप्य मामित्यप्रसक्तप्रतिषेध' स्वादिखाशङ्काह—मत्प्राप्ताविति ॥ ३ ॥ स्तृतिनिन्दाभ्यां ज्ञाननिष्ठा महीकृत्य ज्ञान व्याख्यातुमारभते—स्तुत्येति । सोपाधिकस्य व्यास्यसभवमभिप्रेत्य विशिनष्टि—ममेति । अनवच्छिकस्य भगवद्गप्तस्य निरुपाधिकस्वमेव साधयति—

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

एव स्तुत्याभिमुखीकृत्य यद्वक्तव्य तदाहं—मयेति । मया इद सर्वे जगत् तत व्याप्त उपादानत्वात् कनकेनेव कुण्डलादीनि । ननु प्रागेवैतदुक्त 'अह सर्वस जगत प्रभव प्रलयस्था' इति । तथाच 'राजिविद्या' इत्यादिस्तु-तिरस्थाने एव कृता सात् । वक्तव्यविशेषामावादितिचेत् । अत्र वृम —यथा 'यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्य । तद्विक्षेति' इति ज्ञेयस्य ब्रह्मणो लक्षण जगज्जन्मा-दिहेतुत्वमुक्त्वा तस्यानुगम अन्नादिशब्द्याब्दितेषु विराडादिषु दर्शयसि 'अन्नाद्ध्येव खिल्वमानि भृतानि जायन्ते' 'प्राणाद्ध्येव' इत्यादिना । तस्य निर्णयवाक्य तु 'आनन्दाद्ध्येव खिल्वमानि भृतानि जायन्ते' इति 'सेषा मार्गवी वारुणी विद्या' इति तत्रैव विद्याया पर्यवसानाभिधानात्, एविमहापि सप्तमे 'भूमिरापोऽनलो वायु ' इत्यादिना सर्वभृतात्मकस्य विराजो जगज्जन्मादिहेतुत्व प्रदर्श्य पश्चात् 'अह सर्वस्य जगत प्रभव प्रलयस्तया' इत्यनेन मायाशबलेऽपि तत्प्रदर्श इदानी शुद्धे प्रत्यगात्मन्येव तद्दर्शयित स्थूलारुन्धतीन्यायेन प्रतिपत्तिसौकर्यार्थमिति गम्यते । राजिविद्यादिना स्तुत-

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

धाना वेदिवरोधिकुहेतुदर्शनदृषितान्त करणतया प्रामाण्यममन्यमाना पापकारिणोऽसुरसपदमारुढा स्वमितकिल्पितेनोपायेन कथिचितमाना अपि शास्त्रविहितोपायामानादप्राप्य मा मत्प्राप्तिसाधनमप्यलञ्चा निवर्तन्ते निश्चयेन वर्तन्ते । क । मृत्युयुक्ते ससारवर्त्मिन । सर्वटा जननमरणप्रबन्धेन नारिकितिर्थगादियोनिष्वेच अमन्तीत्थर्थ ॥३॥ तदेव वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्य ज्ञानस्य विधिमुखेनेतरिनेषेधमुखेन च सुत्याममुखीकृतमर्जुन प्रति तदेवाह द्वाभ्याम्—इद जगत्सर्वं भूतभौतिकतत्कारणहप दश्यजात मद्ज्ञानकिल्पत मयाधिष्ठानेन परमार्थसता सद्रूपेण स्फुरणहपेण च तत व्याप्त रज्जुखण्डेनेव तद्ज्ञानकिल्पत सर्पधारादि । लया वासुदेवेन परिच्छिक्तेन सर्वं जगत्कथ व्याप्त प्रत्यक्षविरोधादिति, नेत्याह—अव्यक्ता सर्वकरणागोचरीभूता स्वप्रकाशाद्वयचैतन्य- ५ माष्योक्तर्वदीपिका ।

नास्तिका अनेकजन्मार्जितपापै पाप एव प्रवर्तिता देहमात्रात्मदर्शनमेव प्रतिपन्ना केवलमसुतर्पणिनष्ठा । केनचिदुत्कटेन पुण्यलवेन मनुष्ययोनि प्राप्ता पुरुषा मामप्राप्य सृत्युयुक्ते ससारवर्त्मीन नरकतिर्यगिदिप्राप्तिलक्षणे निवर्तन्ते । निश्चयेन वर्तन्त इत्यर्थ । मामप्राप्येव्यस्य मत्प्राप्तिमार्गसाधनविशेषभक्तिमार्गमप्राप्येव्यर्थ । अन्यया तेषा परमेश्वरप्राप्तिसमावनाया अप्यभावाद प्रसक्तप्रतिषेध आपयेत । परतपेति सबोधयन् परानश्रद्धादीन् शत्रून् तापयन् ब्रह्मज्ञाने श्रद्धा कर्तुं योग्योऽि न लश्चद्ध्या भिभृत एतत्पन्नौ निवेष्ट्रमिति स्चयित ॥ ३ ॥ एवमन्वयसुखेन व्यतिरेक्षमुखेन च ज्ञान खुला श्रोतारमिममुखीक्रव्य तत्स्वरूपमाह—मयेति । मया परमात्मना सिचदानन्दधनेनाव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता इन्द्रियागोचरा मूर्ति खरूप यस्य मम तेन मया इदं सर्वं जगत् ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त चराचरात्मक तत् व्याप्त श्रुक्त्या तत्र किपत रूप्यमिव, अतएवाव्यक्तस्वरूपे

६ श्रीषरीष्याक्या।

६थाना आस्तिनयेनास्तीकुवन्त , उपायान्तरेण मस्प्राप्तये कृतप्रयक्षा अपि मामप्राप्य मृत्युकुक्ते ससारवर्त्सीति निवर्तन्ते । मृत्युक्याप्ते संसारमार्गे परिश्रमन्तीत्वयं ॥ ३ ॥ तदेव वक्तव्यतया प्रस्तुतस्य ज्ञानस्य स्तुत्या श्रोतारमाममुस्तीकृत्य तदेव ज्ञान कथयति—मसेति द्वाश्याम् । अध्यक्ता अतीन्द्रिया मूर्ति स्वर्कत्य यस्य तादृश्चेन मया कारणभूतेन सव्विद जगत्तत व्याप्तम् 'तत्सृङ्का तदेव।नुप्राविद्यत्' ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या ।

इति । निवर्तन्ते पुन'पुनर्जायन्ते चियन्ते च ॥ ३ ॥ मस्स्थानि भूतानीति युनिरमपि गत्वान्यस्य प्रतिश्राभाको विद्यमानस्थात् । भूतरू

# न च मत्स्थानि भृतानि पद्य मे योगमैश्वरम् । भृतभृत्र च भृतस्थो ममात्मा भृतभावनः ॥ ५॥

## १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

सोऽहमव्यक्तमृतिंस्तेन मयाऽव्यक्तमृतिंना। कारणागोचरस्र रूपेणेत्यर्थः। तिसान्मय्यव्यक्तमृतौं स्थितानि मत्स्थानि सर्वभूतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि । निह निरात्मक किचिद्धृत व्यवहारायावक- व्यतेऽतो मत्स्थानि मयात्मनात्मवस्वेन स्थितान्यतो मिथ स्थितानीत्युच्यन्ते तेषा भूतानामहमे- वात्मेत्यतस्तेषु स्थित इति मृढवुद्धीनामवभासतेऽतो व्रवीमि न चाह तेषु भूतेष्ववस्थितो मृतं वत्संश्रेषाभावेनाकाशस्याप्यन्तरतमो ह्यहम् । नह्यसंसीं वस्तु क्वचिद्राधेयभावेनावस्थित भवति ॥ ४॥ अतपवासंसींतवान्मम—नच मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि, पश्य मे योग युक्ति घटनं मे

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

करणेति । व्याप्यव्यापकत्वेन जगतो भगवतश्च परिच्छेदमाशङ्काह—तिसिन्निति । तथापि भगवतो भूतानां चाधाराधेयत्वेन मेद स्यादिस्याङ्काह—नहीति । निराश्मकस्य व्यवहारानईत्वे फिलतमाह—अत इति । ईश्वरस्य भूतात्मत्वे तेषु स्थिति स्यादिस्याङ्काह—तेषामिति । तस्य तेषु स्थित्यभाव व्यवस्थापयति—मूर्तविदिति । सक्षे-षाभावेऽपि किमिति नाधेयत्वमत आह—नहीति ॥ ४ ॥ परमेश्वरस्य भूतेषु स्थित्यभावेऽपि भूताना तत्र स्थितिरास्थि तेति कुतोऽसङ्गस्य तत्राह—अत्यविति । नचेस्यत्र चकारोऽवधारणार्थ । भूतानामिश्वरे नैव स्थितिरस्यत्र हेतुमाह—

३ नीलकण्वव्याक्या (वर्ष्वरी)।

त्वात् । यथा कश्चिद्वर्छक्ष्या स्क्ष्मामरुन्धतीं दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्था स्थूला तारामरुन्धतीति श्राह्यति, प्रतिपद्यते चानेनैव कमेण प्रतिपत्ता, एविमहापि कार्यकारणप्रतिपत्तिद्वारा अकार्यकारणस्य शुद्धस्य प्रतिपत्तिर्धुक्ता । अतएव मगवान्माध्यकारो मया ततिमद् सर्वमित्यत्र मया मम य परो भावस्तेन तत भ्याप्तमिति व्याचस्यो । नत्वह सर्वस्थ जगतः प्रभव इत्यत्र मम य परो भाव स सर्वस्य जगतः प्रभव इति । सच भागवत कारणात्मन परो भाव परमानन्द एव तेनैव चेद ततम् । आनन्दाद्ध्येवेत्युदाहृतश्चतेस्त्रस्य जगदुपादानत्वेन तदीयसत्तास्फूर्तिभ्या जगतो भ्याप्तत्वात् । अतएवाव्यक्तमूर्तिनेति विशेषणम् । मायाशवल हि कारण बुद्धिप्राह्मत्वात्करणगोचर , शुद्ध हि बुद्धे परत्वात्करणगोचर इति । किंभूताकारेणानन्दः परिणमत इत्यतं आह—मत्स्थानीति । मयि प्रत्यगानन्दे रज्ञवा स्वस्पर्यदण्डधारादय इव सर्वभूतानि स्थितानि अतो मत्स्थानीत्युपचारादुच्यन्ते । अधिष्ठानाध्यस्तयोर्वास्त्वसवन्धा योगात् । एतदेवाह—नचेति । नचाह परमानन्दस्तेषु भूतेष्ववस्थितोऽसि घटादाविव मृत् । अपरिणामित्वादेव ॥ ४ ॥ एवमभ्युपगतमानन्दस्य जगद्विवर्ताधिष्ठानत्व तद्प्यपवदिति—नच मत्स्थानीति । अयभावः—'अस

४ मधुसूदुनीव्याख्या ।

सदानन्दरूपा मूर्तिर्यस्य तेन मया व्याप्तमिद् सर्वं न लनेन देहेनेखर्थं । अतएव सन्तीव स्फुरन्तीव सदूपेण स्थितानि मत्स्थानि सर्वभूतानि स्थावराणि जङ्गमानि च । परमार्थतस्तु नच नैवाह तेषु कल्पितेषु भूतेष्ववस्थित । कल्पिताकल्पितयो सबन्धा-योगात् । अतएवोक्त यत्र यदध्यस्त तत्कृतेन गुणेन दोषेण वाणुमात्रेणापि न स सबभ्यत इति ॥ ४ ॥ अतएव दिविष्ठ इवादिस्थे

## ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

सिदानन्द्घने परमात्मिन अधिष्ठानरूपे मिथे स्थितानि किष्पतानि सर्वभूतानि । अधिष्ठानमेव हि अध्यस्तस्य खरूप भवति । निह रूप्यस्य शुक्त्यतिरिक्त खरूप केनिचिक्तर्पयितु शक्यम् । अह च तेषामधिष्ठानैलादात्मा खरूप निरात्मक च किंचिद्भूत व्यवहारयोग्य न भवति । अतो मयात्मनात्मवत्त्वेन स्थितानि सर्वेषा भूतानामधिष्ठानलादात्मिन खरूपभूते मिथे सर्वाणि भूतानि स्थितानि नान्यत्रेखर्थ । तेषामात्मलेन परमात्मापि तेष्ववस्थित इति मूर्जाणामवभासतेऽतो अवीमि । नचाह तेषु मिथे किष्पतेषु सर्वभूतेष्ववस्थित । अमूर्तस्य मम केनापि सबन्धेन तत्रावस्थितेरनिरूपणात् ॥ ४॥ अतएव सर्वसङ्गविवर्जिते मिथे परमात्मिन वस्तुतस्त भूतान्यपि सर्वाणि नच स्थितानि । पर्य मे योगमैश्वरम् । योग युक्तिं घटना ममैश्वरं याथात्म्यभावम् । तथाच श्रुति

## ६ श्रीघरीव्याख्या।

इति श्रुते । अतप्त कारणभूते मिये तिष्ठन्तीति मत्थानि सर्वाणि चराचराणि भूतानि । प्रमणि घटादिषु स्वकारेषु मृत्तिकेव तेषु भूतेषु नाहमवस्थित आकाशवदसङ्गत्वात् ॥ ४ ॥ किंच — नचेति । नच मिय स्थितानि भूतान्यसङ्गत्वादेव मम । ननु तिर्हे व्याप७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

पत्रोक्कारसम्बद्धिस्त्रतदीयजनकपपुरम्सरीकारेण तदनभासे तत्तद्विपरीतनोधकस्वभावतिरोधानमिलेतदाह--नवाह तेष्विति ॥ ४ ॥ नव

## १ श्रीमण्डाकरमाप्यम्।

ममैश्वरमीश्वरसेदमैश्वरं योगमात्मनो याधातम्यमित्यर्थः। तथाच श्रुतिरसंसर्गित्वादसङ्गता दर्श-यति "असङ्गो निह सज्जते" इति । इदं चाश्चर्यमन्यत्पद्य । भूतभृदसङ्गोऽपि सन्भूतानि विभार्ते नच भूतस्त्रो यथोक्तेन न्यायेन दिशेतत्वाद् भूतस्थत्वानुपपत्तेः। कथ पुनरुच्यते असौ ममात्मेति, विभज्य देहादिसंघात तिसन्नहकारमध्यारोप्य लोकबुद्धिमनुसरन्व्यपदिशति ममात्मेति, न पुनरात्मन

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पश्येति। आत्मनोऽसङ्गत्व स्वरूपिमत्वत्र प्रमाणमाह—तथाचेति। असङ्गश्चेदीश्वरस्ति कथ मत्स्यानि भूतानीत्युक्त कथ च तथोक्ता नच मत्स्यानीिन तिद्वरुद्धमुदीरितिमत्याशङ्काद्द —इदं चेति। तिर्हि भूतसवन्ध स्यादिति नेत्याह—नचेति। यथोक्तेन न्यायेन। असङ्गत्वेनेति यावत। असङ्गतया वस्तुतो भृतासवन्धेऽपि कल्पनया तद्विरोधाञ्च मिथोवि-रोधोऽस्तिति भाव। आत्मन सकाशादात्मनोऽन्यत्वायोगात्ङ्कत सबन्धोक्तिरित्याशङ्काह—असाविति। (विभज्येति)। यथा लोको वस्तुतत्त्वमजानन्मेदमारोप्य ममायमिति सबन्धमनुभवति न तथेह सबन्धव्यपदेश आत्मनि स्वतो भेदाभावादतो भेदेऽसत्येव लोके सबन्धबुद्धिदर्शनमनुसरन्भगवानात्मनो देहादिसघात विभज्याहकार तस्मिन्नारोप्य असौ ममात्मेति भेद व्यपदिशति। तथाच सघातस्य ममेति व्यपदेशात्ततो नि(कृ)ष्कृष्टस्य स्वरूपस्यात्मशब्देन निर्देशाञ्च १ नीवकण्डल्यास्या (चतुर्परी)।

द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञान तदुपाश्रित्य ब्रह्मकारणमुच्यते इति वार्तिकोक्तरज्ञानमेव जगत्कारण तच्य तुच्छम् । अह चासङ्ग । ततश्च तुच्छतरेण तत्कार्येण भृतसघेन न ममासङ्गस्याघाराघेयमावसवन्धोऽनिर्वचनीयोऽ-प्यस्ति । आवृत हि रज्जादिकमनिर्वचनीयेन सर्पादिना सबध्यते । अह तु सर्वदानावृत साक्षिरूपत्वाक्तरसबन्धशून्य इति नच मत्स्थानि भृतानीत्युक्तमिति । ननु साक्षिणस्तव ब्रह्मणो युवा सुखी चेति प्रनीत्येव भृतसबन्धानुमवात्कथ नच मत्स्थानीत्युक्तिरित्याराङ्कचाह—पद्य मे योगमिश्वरमिति । मे मम भृते सह योग युक्तिघटना पश्य । ऐश्वर ईश्वरेण मायाविना निर्मित गगने गन्धवनगरमित । अत्तएव मम कारणशरीरस्थात्मा प्रत्यगानन्दे भृतभृदिष भृतस्थो न । चकारोऽप्यर्थे भिन्नकमश्च । खिनव गन्धवनगरभृदिष तत्स्थ न । तस्य तदाकारेण परिणामासभवात् । एवरूपोऽपि परानन्दरूपो ममात्मा स भृतभावन भृताना वृद्धिकर । 'पतस्थैवानन्दस्थान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति । को स्ववान्यात्क प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्थात् इत्यादिश्वतिस्य । आकाशेऽघ्याकृतास्य स्वाधिष्ठानभृत् आनन्दोऽनुस्यूतो न स्थात्ति प्राणापानिकया कश्चिदपि न कुर्यात् कारणगत जाड्य कार्येऽपि स्थात् । आकाशे आनन्दोनुवन्ये तु कारणस्य चेतनत्वात्कार्यमपि चेतनावत्सादिति श्रुत्यर्थ । ब्रह्मदारण्यकेऽपि 'यद्ध्वे गार्गि दिवो यदनाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भत्त च भवच मनिष्यचेत्याचक्षत आकाश एव तदोत च प्रोत च' इति मायाविनि सर्वसोतप्रोतत्वमुक्त्वा 'कस्मिन्न खल्याकाशाधारत्वमुक्तम् । तस्नाद्युक्तमुक्तमाकाशशरीरेण भगवता आकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यस्थूलादिलक्षणसाक्षरसाकाशाधारत्वमुक्तम् । तस्नाद्यक्तमुक्तमुक्तमाकाशशरीरेण भगवता

## ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

किल्पतानि जलचलनादीनि मिय किल्पतानि भूतानि परमार्थतो मिय न सन्ति । लर्मर्जुन प्राकृतीं मनुष्यबुद्धि हिला परय पर्यालोचय । मे योग प्रभावमैश्वरं अघटनघटनाचातुर्यं मायाविन इव ममावलोकयेल्यं । नाह कस्यचिदाघेयो नापि कस्यचि-दाधारस्तथाप्यह सर्वेषु भूतेषु मिय च सर्वाणि भूतानीति महतीय माया । यतो भूतानि सर्वाणि कार्याण्युपादानतया विभर्ति धारयति पोषयतीति च भूतश्वत् भूतानि सर्वाणि कर्तृतयोत्पादयतीति भूतभावन । एवमभिन्ननिमित्तोपादानभूतोऽपि ममात्मा

## ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

'असङ्गो निह सञ्जवे' इति । इद चान्ययोगमघटितघटनापटीयस्ल पर्य । भूतभृजच भूतस्थो ममात्माऽसङ्गिलात् भूतेषु न तिष्ठतीति तथा वस्तुत एतादशोऽपि सन् भूतानि स्थावरजङ्गमादीनि निमर्ति धारयित पोषयतीति । तथा भूतभावन भूतानि

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

कत्वमाश्रयत्व च पूर्वोक्त विरुद्धिमत्याश्रक्षाह—यथेति । म ऐश्वरमताधारण योग युक्तिमविटतघटनाचातुर्व पश्य । मदीययोगमाया-वैभवस्यावितक्यंत्वाम्न विरुद्ध किचिदित्यर्थ । अन्यदन्याश्चर्य पश्येत्याह—भूतेति । भूतानि विभित्ते धारयतीति भूतमृत् । भूतानि भावयति पालयतीति भूतमावन । एवभूतोऽपि ममातमा पर स्वरूप भूतस्थी न भवति । अयभाव —यथा जीवो देह विश्वत्यालयश्चाह-

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मस्स्थानि । अविद्यान्थाना तस्त्राहरे । नहि मूढा अविश्वित्रसमित्स्वभाव परमेश्वर समस्त्रवस्तुपरित्रहेदप्रतिष्ठास्थान सन्यन्ते अपितु कृक्षो देवदुत्तोऽहमिद् वेद्धि भूतके इद स्थितमिति मितमेव स्वभाव प्रतिष्ठानस्थानतथा प्रयन्ति । नतु कथमेतहिरुक्सित्याह्—प्रस्य मे

# यथाकाश्यक्तो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

आत्मान्य इति लोकवदजानन् । तथा भूतभावनो भूतानि भावयत्युत्पादयित वर्धयित वा भूतभावनः ॥ ५ ॥ यथोक्तेन स्लोकद्वयेनोक्तमर्थ दृष्टान्तेनोपपादयन्नाह—यथेति । यथा लोके आकाशस्थित आकाशे स्थितो नित्यं सदा वायुः सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्रगो महान्परिमाणतस्तथाकाशवत्सर्वगते

## २ आनन्द्गिरिच्याख्या।

भूतस्थोऽसावित्यर्थ । पूर्वोक्तासङ्गत्वाङ्गीकारेणैवात्मा भूतानि भावयतीत्याह—तथेति ॥ ५ ॥ सृष्टिस्थितिसहाराणाम-सङ्गात्माधारत्य 'मया तत्तिमिदम्' इत्यादिश्चोकद्वयेनोक्तोऽर्थस्त दृष्टान्नेनोपपादयन्नादौ दृष्टान्तमाहेति योजना । सदेत्यु-त्पत्तिस्थितिसहारकालो गृद्धते । आकाशादेर्महतोऽन्याधारत्व कथमित्याशङ्क्याह—महानिति । यथा सर्वेगामित्वात्प-रिमाणतो महान्वायुराकाशे सदा तिष्ठति तथाकाशादीनि महान्यपि सर्वाणि भूतान्याकाशकक्पे पूणे प्रतीच्यसङ्गे पर-

## ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

कारणोपाधिनिष्कृष्टिनिमात्रामिप्रायेण ममात्मा भूतभावन इति ॥ ५ ॥ श्लोकद्वयोक्तेऽर्थे दृष्टान्तमाह —यथिति । यथा लोके आकारो स्थितो नित्य सदा वायु सर्वत्रग परिमाणतश्च महान्, तथा सर्वाणि भूतानि सर्वगते मिय असश्चेषणेव स्थितानीत्येवमुपधारयेति प्राञ्च । किंतद्वस्थेति प्रश्नसोत्तरमुक्त अक्षर परम ब्रस्नेति । अक्षरसञ्च युद्धस्व-पदार्थएव निरुपाधिक ब्रह्मत्यम् । तत्र निरुपाधिक ब्रह्म श्लोकद्वयेन व्याख्यातम् । इदानीं तस्याक्षराख्येन जीवे-नामेद सद्द्यान्तमाह—यथिति । वायु स्त्रात्मा 'वायुर्वे गोतम तत्स्त्रम्' इतिश्रुते । सर्वतगतिममष्टिलिङ्गत्वात्तस्य सर्वगतत्वम् । महानिति बाह्यवायुत्यर्थम् । स यथा आकाशस्थित अव्याकृताकाशे स्वकारणे स्थित । निर्यमिति कालत्रयेऽपि तस्याकाशसबन्ध उक्त । सर्वाणि भूतान्युपाधिनिष्कृष्टत्वपदार्थरूपी चेतनवर्ग । बहुत्व लोकाभिप्रायेण । यथा कार्य सर्वमृत्ते प्राकृ नाशादुर्वे मध्ये च स्वकारण एवामेदेन तिष्ठति, एव सर्वोऽपि जीववर्ग उपाध्युत्ते

## ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

मम परमार्थस्वरूपभूत सिचदानन्दघनोऽमङ्गाद्वितीयस्वरूपलाञ्च भूतस्थ परमार्थतो न भूतसबन्धी स्वप्रदृगिव न परमार्थत स्वकृत्पितसबन्धीत्यस्य । ममारमेति राहो श्चिर इतिवत्कृत्पनया षष्ठी ॥ ५॥ असिस्वरूपोरप्याधाराधेयभाव दृष्टान्तेनाह — यथैवासङ्गस्वभाव आकाशे स्थितो नित्य सर्वदोत्पत्तिस्थितिसहारकालेषु वातीति वायु सर्वदा चलनसभाव । अतएव सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्रग । महान् परिमाणत । एताहशोऽपि न कदाप्याकाशेन सह सस्ह्यते । तथैवासङ्गसभावे मिष सन्ध्रिपमन्तरे-

भावयत्युत्पादयतीति तथा ममात्मेति तु भेदमारोप्य राहो शिर इतिवत्त्रयोग ॥ ५ ॥ सर्वेसङ्गविवर्जितेऽपि सर्वाणि भूतानि स्थितानीत्युक्त श्लोकद्वरेन तत्र दृष्टान्तमाह । यथा लोके वायु सर्वत्र गच्छतीति सर्वत्रग परिमाणतो महान् । एवभूतोऽपि निख सदा आकाशेऽसिङ्गिनि तिष्ठतीति आकाशस्य । तथा सर्वाणि महान्ति स्कृमाणि च मिय अमिङ्गिनि स्थितानीत्युपधारय निश्चयेन जानीहि । यत्तु किंतद्वद्वाति प्रश्नस्योत्तरमुक्त, अक्षर परम ब्रह्मैत्यक्षरसङ्ग श्चद्वस्त्वपदार्थं एव निश्पिधिक ब्रह्मेत्युक्त, तत्रानिश्पिधिक ब्रह्म श्लोकद्वयेन व्याख्यातम् । इदानीं तस्याक्षराख्येन जीवेनाभेद सदद्यान्तमाह—यथेति । वायु स्त्रात्मा समष्टिलिङ्गलात् सर्वत्रग । महानिखनेन बाह्यवायोर्व्यावृत्ति । स यथा निख कालत्रयेऽप्युत्पत्ते प्राक्, नाशाद्वर्ष्वं मध्ये च सकारणे आकाशेऽव्याकृते अमेदेन तिष्ठति तथा सर्वाणि भूतानि उपाधिनिष्कृष्टत्वपदार्थंक्पी चेतनवर्ग । बहुत्व लोकाभिप्रायेण । एतेन जीवब्रह्मामेदकथनेन स्थावोऽध्यात्ममुच्यत इति प्रागुक्त बह्मेव जीव इति विवृतमिर्खन्ये । तत्रेद वक्तव्य निश्पिधिकस्याक्षरस्य परब्रह्मणस्तत्त्वपद्यक्ष्मेवलोभयपद्लक्ष्यत्वात् त्वपद्यक्ष्मेवलोघकोपपदादेरभावाच शुद्ध त्वपदार्थं एवेत्याद्यस्त्रपत्ति विभागोऽप्यज्ञप्तात्व । मत्त्वाणि स्वानित्रश्लोकेषु सर्वभूतानीत्यस्य स्थावरज्ञामपरस्वनात्रैवपरस्वेऽसङ्गतताया स्पष्टलात् । एव सर्वोऽपि जीववर्य न्यायस्वरत्ति । एव सर्वोऽपि जीववर्यः

## ६ श्रीघरीव्याख्या ।

कारेण तत्सिश्वष्टिस्तिष्ठत्येवमह भूतानि धारयन्पाळयञ्चपि न तेषु तिष्ठामि, निरद्दकारत्वादिति ॥ ५ ॥ असिश्वष्टयोरप्याधाराधेयभाव दृष्टान्तेनाह—यथेति । अवकाश विनाऽवस्थानानुपपत्तेनित्यमाकाशस्थितो वायु सवत्रगोऽपि महानपि नाकाशेन सिश्वन्यते निरद

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

योगमैश्वरभिति । योगः शक्तिर्युज्यमानत्वात् । एतदेव ममैश्वर्ये यदेव निरतिशयाङ्गृतवृत्तिस्वातव्यमित्यर्थ ॥ ५ ॥ यथेति । यद्वदाकाश

१ मीलमण्डः,

सर्वभ्तानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्॥ ७॥ प्रकृतिं खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्॥ ८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्

मय्यसंश्वेषेणेव स्थितानीत्येवमुपधारय जानीहि ॥ ६ ॥ एव वायुराकाश इव मिय स्थितानि सर्व मृत्तानि स्थितिकाले तानि—सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृति त्रिगुणात्मिकामपरा निकृष्टा यान्ति मासिका मदीया कल्पक्षये प्रलयकाले । पुनर्भूयस्तानि मूतान्युत्पत्तिकाले कल्पादौ विस्तजाम्युत्पादयाम्यह पूर्ववत् ॥ ७ ॥ एवमविद्यालक्षणा प्रकृति स्वा स्थीयामवष्टभ्य वशीकृत्य विस्तजामि पुन पुनः

## २ आनन्द्गिरिज्यारया।

सिन्नात्मिन सक्षेत्रमन्तरेण स्थितानीत्थर्थ ॥ ६ ॥ आकाशे वाय्वादिस्थितिवटाकाशादीनि भूताने स्थितिकाले परमेश्वरे स्थितानि चेत्तिहि प्रलयकाले ततोऽन्यत्र तिष्टेयुरित्याशङ्काह—एविमिति । प्रकृतिशब्दस्य स्वभाववचन व व्यव्तंयित— त्रिगुणात्मिकामिति । सा चापरेयमिति प्रागेव स्वितेत्याह—अपरामिति । तस्याश्वेश्वराघीनत्वेनास्वातक्रयमाह— मदीयामिति । प्रलयकाले भूतानि यथोक्ता प्रकृति यान्ति चेदुत्पत्तिकालेऽपि ततस्तेषामुत्पत्तेरीश्वराघीनत्व भूतस्र- हेर्न स्यादित्याशङ्काह—प्रविति ॥ ७ ॥ तर्हि कीदशी प्रकृति सा च कथ स्रष्टावुपयुक्तेत्याशङ्काह—एविमिति । ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुपरी)।

प्राक् तन्नाशादृष्वे मध्ये वा घट!काशो महाकाशादिव परसाद्रह्मण कालत्रयेऽपि नातिरिच्यत इत्यर्थ । एतेन जीय-ब्रह्माभेदकथनेन 'स्वमायोऽध्यात्ममुच्यते' इति यत्प्रागुक्त ब्रह्मेव जीव इति तद्विवृतम् ॥ ६॥ नन्वेवमुपाधिरहितस्येव ब्रह्मणि लयश्चेदुपाधे का गतिरित्याशङ्क्ष्याह—सर्वेति । मर्वाणि भृतानि स्थावग्जगमगरीराणि मामिका मम माया-

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

णैव सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि महान्ति सर्वत्रगाणि च स्थितानीत्युपवारय विमृत्याववारय ॥ ६ ॥ एवमुन्यत्तिकारे स्थिति काले च किएतेन प्रपञ्चनासङ्गसात्मनोऽसक्षेषमुक्ता प्रलयेऽपि तमाह—सर्वाणि भूतानि करण्क्षये प्रलयकारे मामिका मच्छितिलेन किएता प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया खकारणभूता यान्ति । तत्रव स्क्मस्पेण लीयन्त इसर्व । हे कौन्तेये-त्युक्तार्थम् । पुनस्तानि करणदौ सर्गकाले विसृजामि प्रकृताविमागापन्नानि विभागेन व्यनिज्ञ । अह सर्वज्ञ सर्वशक्तिरीश्वर ॥ ७ ॥ किनिमित्ता परमेश्वरस्थेय सृष्टिनं तावत्स्वभोगार्या तस्य सर्वसाक्षिभृतचैतन्यमात्रस्य भोकनृत्वाभावात्त्याले वा ससारित्वे-नेश्वरत्वव्याघातात् । नाप्यन्यो भोक्ता यदर्थेय सृष्टिश्वेतनान्तराभावात् । ईश्वरस्थैव सर्वत्र जीवरूपेण स्थितलात् । अचेतनस्य वाभोक्तुत्वात् । अत्यप्व नापवर्गार्थापि सृष्टि , बन्धाभावादपवर्गाविरोधिलांचलाद्यनुपपत्ति । सृष्टेर्मायामयल साधयन्ती नास्माक ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

इति खप्रन्थितरोधाच । ऐतेन नन्वेन जीवस्य उपाधिरहितस्यैन ब्रह्मणि रुपश्चेद्वपाधे का गतिरिस्याशक्क्याह सर्वेतीति प्रत्युक्तमिति दिक् ॥ ६ ॥ आकाशे वायुरिवाकाशादीनि समस्तभूतानि स्थितिकाले मिय स्थितानीत्युक्तम्, इदानी रुपकाले उत्पत्तिकाले च मिय विष्ठन्तीति वक्तु खाधीनप्रकृतौ सर्वेषा भूताना रुप खस्मादुत्पत्ति चाह—सर्वेति । मर्वभूतानि प्रकृति त्रिगुणात्मिकामपरा माया मामिका मदीयाम्। मदधीनामितियावत्। नतु खतन्त्रा कल्पक्षये यान्ति तस्या लीयन्त इस्यर्थं । कत्पक्षय इस्यस्य सर्वभूतानि प्रकृति-मिति खारस्यात् ब्राह्मे प्रख्यकाले इस्यर्थं । पुनर्भ्यस्तानि ब्रह्मादीनि सर्वभूतानि कत्पादानु पत्तिकालेऽह स्वज्यमि पूर्ववदुत्पाद-यामि । एतादशोऽह खन्मातृश्चातृपुत्ररूपेणाविर्भूत इस्यहो तव भाग्यमिति कौन्तेयेति सबोधनाशय ॥ ७॥ ननु स्जाम्यहमित्युक्त्या कि प्रकृति खामनिषष्ठायैव स्वसि नेस्याह—प्रकृतिमिवद्यालक्षणा त्रिगुणात्मिका माया स्वा स्वाधीनामवष्टभ्याधिष्ठायेम प्रस्थान

६ श्रीघरीव्याक्या ।

यवरवेन सकेषायोगात्तथा सवाणि भूतानि मिय स्थितानीति जानीहि॥ ६॥ तदेवमसङ्गस्य योगमायया स्थितिहेतुत्वमुक्तम् तयैव सृष्टिप्रलयहेतुत्व चाह—सर्वेति। कल्पक्षये प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि मदीया प्रकृति यान्ति त्रिगुणात्मिकाया मायाया लीयन्ते, युन कल्पादौ सृष्टिकाले तानि विस्जामि विशेषेण सृजामि॥ ७॥ नन्वसङ्गो निर्विकारश्च त्व कथ सृजसीत्स्मेक्षायामाह—प्रकृति-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

बाय्बोरविनामाविन्यपि सबन्धे न जातुचित्रम'स्पृक्षता श्रूयते । एव सकळससारविसायपि मगवत्तस्य न सर्वविषयम् ॥ ६ ॥ प्रकृतिः मध्यकरूपाम् ॥ ७ ॥ प्रकृतिमिति । स्वा प्रकृतिमयद्वस्योति । एतावता जडोऽपि स्वतोऽय भावग्राम परप्रकृतिचयात्प्रकाशता प्राप्त । नच

श्रीक्रमण्ठः २ जीवस्य.भ० गी० ५३

# न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥ ९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रकृतितो जातं भूतप्रामं भूतसमुद्दायिमं वर्तमानं कृत्सं समप्रमवशमस्तत्त्रमविद्यादिदोषैः परव-शीकृत प्रकृतेवैशात्स्वभाववशात् ॥ ८ ॥ तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतप्राम विषमं विद्यतस्तिन्निस-स्ताभ्यां धर्माधर्माभ्या संबन्धः स्यादितीदमाह भगवान्—नच मासिति । नच मामीशं तानि भूतप्रा-मस्य विषमविस्तर्गनिसित्तानि कर्माणि निवधन्ति धनजय । तत्र कर्मणामसंबद्धत्वे कारणमाह— उदासीनवदासीनं यथोदासीन उपेक्षकः कश्चित्तद्वदासीनमात्मनोऽविकियत्वादसकं फलसङ्गरहित-

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

ससारस्यानादिःवद्योतनार्थं पुन पुनरित्युक्तम् । भृतसमुदायस्याविद्यास्पितादिदोषपरवशत्वे हेतुमाह—स्वभाववशा-दिति ॥ ८ ॥ यदि प्राकृत भृतप्राम स्वभावाद्विद्यादितत्र विषम विद्धासि तर्हि तव विषमसृष्टिप्रयुक्त धर्मादिमस्व-मिस्रवीश्वरत्वापत्तिरिति शक्काते—तर्हीति । तत्रेति सप्तम्या परमेश्वरो निरुष्यते । ईश्वरस्य फलासङ्गाभावास्कर्तृत्वाभि-

## ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

विनः प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकामपरा सूक्ष्मभूम्याद्यात्मिका यान्ति प्रविशन्ति । कदा यान्ति कल्पक्षये । पुनश्च तान्येव भूतानि प्रकृतौ सुप्ताविव सस्कारात्मना स्थितानि एकता गतानि कल्पादौ विस्जामि विविधरूपेण सृजाम्यह् कार्णात्मा मायावी ॥ ७ ॥ एतदेवाह—प्रकृतिमिति । एवमविद्यालक्षणा स्वा प्रकृतिमवष्टम्य आश्रित्य ता विना केवल्लस्य सप्टृत्वासमवात् । इम भूतश्राम पुन पुनर्विविध सृजामि । किंभूतम् । प्रकृतेविशात्समाववशात् । अवश रागद्देन् वाद्यवीनम् ॥ ८ ॥ नतु विषमा सृष्टिं कुर्वतस्तव वेषम्यनैर्घृण्ये स्थातामत आह—नचेति । तानि विषमसृष्टिरूपाणि कर्माणि मा न निवधन्ति । तत्र हेतु, उदासीनवदासीनमिति । यथा पर्जन्यो बीजविशेषेषु राग केषुचिद्येष चाकृत्वा उदासीन सन् वर्षति एवमीश्वरोऽपि पुण्यवत्सु राग पापिषु द्वेष चाकुर्वज्ञगत्सुजति । तत्तदसाधारणकर्म-बीजवशात्ते ते विभिन्न फल प्रामुवन्तीति नेश्वरवैषम्यादीत्यर्थ । नतु विस्जामि । उदासीनवदासीनमिति परस्पर-

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

प्रतिकृष्ठेति न परिहर्तव्येखिभेशस्य मायामयसानिमध्यास प्रपद्यस्य नक्कुमारभते त्रिभि —प्रकृतिं मायाख्यामिनवैचनीया सा स्वस्मिन्किल्पतामवष्टभ्य स्वसत्तास्कृतिभ्या दढीकृत्य तस्या प्रकृतेर्मायाया वशादिवयाऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशकारणावरणकिसेपात्मकशक्तिप्रभावाज्ञायमानमिम सर्वेप्रमाणसनिधापित भूतप्राममाकाशादिभूतसमुदायमह मायावीव पुन पुनविंस्जामि विविध स्वजामि । कल्पनामात्रेण स्वप्रदिगिव च स्वप्रप्रश्वम् ॥ ८ ॥ अत नच नैव स्विधिस्थितिप्रस्थापित मायाविनेव स्वप्रदिशेव च मया कियमाणानि मा निवधिन्त अनुप्रहिनेष्ठहाभ्या न सुकृतदुष्कृतभागिन कुर्वन्ति मिथ्याभूतज्ञात् । हे धन-जय, युधिष्ठिरराजसूयार्थं सर्वान्राशो जिला धनमाहतवानिति महान्प्रभाव सूचित प्रोत्साहनार्थम् । तानि कर्माणि कृतो न ब्रानित तत्राह—उदासीनवदासीन, यथा किथदुपेक्षको द्वयोविवदमानयोर्जयपराजयाससर्गं तत्कृतहर्षविषादाभ्यामसस्कृष्टे

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दिसन्निधापित भूताना प्राम समुद्दाय कृत्न निखिल प्रकृते स्वभावस्य वशादवश अविद्यादिदोषे परवशीकृत पुन पुन स्वामि । अनेन ससारस्यानादित स्चितम् ॥ ८ ॥ नतु यथा जीनो विषमसभावलाद्वध्यते तथा लामपि देवनरतिर्यगादिरूपविषमसृष्टि-कर्तार वैषम्यावश्यभावाद्वमीधर्मादिरूमीण कृतो न निवधन्तीत्याशक्कास्य ग्रुभ दास्याम्यस्याग्रुभमिति तत्तच्छुभाग्रुभदानात्म-केषु कर्मस्वसक्त यथा कल्पवृक्षादिकमुदासीन तत्तत्पुरुषस्य तत्तत्कर्मजन्यतत्तत्त्तकल्पानुसारितत्तत्फलोत्पत्तिकर्तारं तानि तानि कर्माण न निवधन्ति तथा मामपीत्याह—नचेति । मामीश्वरं तानि भूतसमुदायस्य विष्टम्भविसर्गनिमित्तानि कर्माण न निवधन्ति यथा युधिष्ठिरराजसूयार्थं धन जेतु प्रवृत्त ला तत्र तत्र कृतानि निप्रहानुप्रहादीनि कर्माण न निवधन्ति तत्तद्वाज्ञ कर्मानुसारेण निप्रहानुमहादीना लया सपादितलादिति धनजयेति सबोधनाभिस्यि । कर्माण मा न निवधनतित्युक्त तत्र हेतुमाह—उदासीनवदासीन-

## ६ श्रीधरीव्याख्या।

मिति द्वाभ्याम् । स्वा स्वाधीना प्रकृतिमवष्टभ्याधिष्ठाय प्रकृषे कीन सन्त चतुर्विधिमम सर्व भूत्याम कर्मादिपरवश पुन पुनर्विविध सृजामि विशेषेण सृजामीति वा । कथम् । प्रकृतेवशात्प्राचीनकर्मनिमित्ततत्स्वभाववळात् ॥८॥ नतु एव नानाविधानि कर्माणि कुर्वतस्तव जीववद्वन्य, कथ न स्वादित्याशक्काह—नचेति । तानि सृष्ट्यादीनि कर्माणि मां न निवधनित । कर्मासक्तिहि वन्धहेतु सा चाप्त-

१ विष्टस्म उरपत्तिः.

# मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥

## १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

मिमानवर्जितमहं करोमीति तेषु कर्मसु । अतोऽन्यस्यापि कर्तृत्वाभिमानाभावः फलसङ्गाभावश्चा-बन्धकारणमन्यथा कर्मभिर्वध्यते मृढः कोशकारविद्यभिप्रायः॥९॥तत्र भृतग्रामिम विस्जा-म्युदासीनवदासीनिसिति च विरुद्धमुच्यत इति तत्परिहारार्थमाह—मयेति । मया सर्वतो हिशमा त्रस्वरूपेणाविकियात्मनाध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिकाऽविद्यालक्षणा प्रकृति स्यत उत्पादयति सचराचर जगत्। तथाच मन्त्रवर्णः 'एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्मा-ध्यक्षः सर्वभृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इति । हेतुना निमित्तेनानेनाध्यक्षत्वेन कौन्तेय,

## २ आनम्द्रिगरिज्याख्या ।

मानाभावास कमीसंबन्धवदीश्वरादन्यस्थापि तदुभयाभावो धर्माद्यसबन्धे कारणिमस्थाह—अतोऽन्यस्येति । यदि कर्मसु कर्तृत्वाभिमानो वा कस्यवित्कर्मफलसङ्गो वा स्यात्त्रग्रह—अन्ययोति ॥ ९ ॥ ईश्वरे स्रष्टृत्वमौदासीन्य च विरुद्धमिति शङ्कते—तत्रेति । पूर्वप्रन्थ सप्तम्यर्थ । विरोधपरिहारार्थमुत्तरश्चोकमवतारयति—तदिति । तृतीया द्वय समानाधिकरणिमस्थभ्युपेस व्याच्छे—मयेत्यादिना । प्रकृतिशब्दार्थमाह—ममेति । तस्या अपि ज्ञानत्व व्यावतंयति—त्रिगुणेति । पराभिमेत प्रधान व्युदस्यति—अविद्येति । साक्षित्वे प्रमाणमाह—तथाचेति । मूर्ति-भ्रयातमा भेद वारयति—एक इति । अखण्ड जाक्य प्रस्याह—देव इति । आदिस्यवत्ताटस्थ्य प्रस्यादिशति—सर्वभूतेष्विति । किमिति वर्षि सर्वैनीपलम्यते तत्राह—गृद्ध इति । बुद्धादिवस्परिष्ठिश्वस्य व्यविष्ठनित्ति—सर्वभूतेषिति । वर्षि नभोवदनास्मत्व नेत्याह—सर्वभूतेति । वर्षि तत्र तत्र कर्मतत्फलस्वनिध्य स्यात्त्राह—सर्वेद्यापीति । वर्षि नभोवदनास्मत्व नेत्याह—सर्वभूतेति । वर्षि तत्र तत्र कर्मतत्फलस्वनिध्य स्यात्त्राह—कर्मेति । सर्वोधधानस्वमाह—सर्वेति । सर्वेषु भूतेषु सत्तास्फूरिविद्यस्थेन सनिधिवां(सो)श्रोच्यते। न केवल कर्मणामे-वायमध्यक्षोऽपि त तद्वतामपीत्याह—साक्षीति । दर्शनकर्तृत्वशङ्का शातयति—चेतेति । अद्वितीयस्व केवलत्वम् । धर्माधमादिसाहस्यमाह—निर्गुण इति । कि बहुना सर्वविशेषद्भन्य इति चकारार्थ । उदासीनस्थापीश्वरस्य साक्षि-स्वमात्र निमित्तीकृत्य जगदेवस्थान पुन्येन सर्गसहारावनुभवतीत्याह—हेतुनेति । कार्यवस्कारणस्थापि साक्ष्यधीना

## ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

विरुद्धमुच्यत इत्याशङ्क्याह—मयेति । मया कूटस्थेन अध्यक्षेण अयस्कान्तकल्पेन प्रवर्तकेन प्रकृतिश्चराचर जगत् स्यते उत्पाद्यति । अनेनाध्यक्षत्वेनैव हेतुना हे कौन्तेय, जगद्विपरिवर्तते जन्माद्यवस्थासु भ्रमति । अयस्कान्तवदह-

## ४ मधुसुद्नीन्याक्या ।

निर्विकार आस्ते तद्वित्रिविकारतयाऽसीनम् । द्वयोर्विवदमानयोरीहाभावादुपेक्षकलमात्रसाधम्येण वतिप्रलय । अतएव निर्विकार-लात्तेषु सद्यादिकर्मस्वसक्त अह करोमीत्यभिमानलक्षणेन सङ्गेन रहित मा न निवधन्ति कर्माणीति युक्तमेव । अन्यस्यापि हि कर्तृलाभावे फलसङ्गाभावे च कर्माणि न बन्धकारणानीत्युक्तमनेन, तदुमयसत्त्वे तु कोशकार इव कर्मभिर्वध्यते मूढ इत्यभि-प्राय ॥ ९ ॥ भूतप्राममिम विस्ञाम्युदासीनवदासीनमिति च परस्परविकद्ममिति शङ्कापरिहारार्थं पुनर्मायामयलमेव प्रकट-यति—मया सर्वतो हिक्तमात्रस्वरूपेणाविकियेणाध्यक्षेण नियन्त्रा भासकेनावभासिता प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका सत्त्वासत्त्वादिभिरनि-र्वाच्या माया स्यते उत्पादयित सचराचरं जगत् मायाविनाधिष्ठितेव मायाकिल्पतगजतुरगादिकम्, न लह स्वकार्यमायामासन-

## ५ माच्योत्कर्षदीयिका ।

मिखादिना । तथाच फलासिकरहितस्याहकरोमीत्यभिमानवर्जितस्य न तत्तत्कर्मभिर्वन्य अतोऽन्यस्यापि फलासिकर्कृत्वाभावो-ऽवन्धस्य हेतुरन्यथा कोशकारवन्मूढ कर्मभिर्वच्यत इत्यभिप्राय ॥ ९ ॥ नतु भूतप्राममिम ऋत्व विस्त्वामि । उदासीनवदासीनमिति च विरुद्धमिदमुच्यते इति चेत्तत्राह—मयेति । मया चेतनरूपेण सर्वविक्रियाशून्येनाण्यक्षेण स्वामिना सिक्षियात्रेण सत्तास्फूर्तिप्र दानेन प्रवर्तकेन प्रवर्तिता प्रकृतिविष्ठगुणात्मिकाऽविद्यालक्षणा मायाशब्दवाच्याऽनिर्वचनीया सचराचर व्यक्ताव्यक्तत्मक जगदुत्पाद्-यति । तथाच मद्भवणे 'एको देव सर्वभूतेषु गृढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इति मूर्तित्रयात्मना मेदव्याशृत्यर्थं एक इति । जाब्यव्याशृत्यर्थमुक्त देव इति । आदित्यवत्ताटस्थ्य वारयति सर्वभूतेषु गृढ इति । शुद्धादिवरपरिच्छिन्नल निराकरोति सर्वव्यापीति । आकाशवदनात्मल वारयति सर्वभृतान्तरात्मेति । जीववत्कर्मपराधीनल तस्य

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

कामलान्मम नास्त्यत उदासीनवद्दर्वमानस्य मे बन्धन नापादयन्ति, उदासीनत्वे कर्तृत्वानुपपत्तेरुदासीनविस्थितमित्युक्तम् ॥ ९ ॥ तदेवोपपादयति—मयेति । मयाध्यक्षेणाधिष्ठात्रा निमित्तभूतेन प्रकृति सचराचर विश्व स्थते जनयति । अनेन मद्धिष्ठानेन हेतुना

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

जगत्सचराचर व्यक्ताव्यक्तात्मक विपरिवर्तते सर्वावस्थासु । इशिकर्मत्वापितिनिसित्ता हि जगतः सर्वा प्रवृत्तिरहिसिदं भोक्ष्ये पश्यामीदं शुणोमीदं सुखमनुभवामि दु खमनुभवामि तद्रथमिदं करिष्याम्येत-द्रथमिदं करिष्य इद जास्यामीत्याद्यावगतिनिष्ठाऽवगत्यवसानैव । 'यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्' इत्याद्यक्ष मन्त्रा एतमर्थ दर्शयन्ति । ततश्चेकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूतचैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानिसिसंवन्धिनोऽन्यस्य चेतनान्तरस्याभावे भोक्तरन्यस्याभावार्तिकनिमित्तेय सृष्टिरित्यत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने । 'को अद्या वेद क इह प्रवोचत्कृत आ जाता कुत इय विसृष्टि ' इत्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः ।

#### २ आन दगिरिव्यारया।

प्रशृतिरिति वक्त व्यक्ताव्यक्तारमक्रमित्युक्तम् । सर्वावस्थास्त्रिव्यनेन सृष्टिस्थितिसंहारावस्था गृह्यन्ते । तथापि जगतभ् सगादिभ्यो भिन्ना प्रवृत्ति स्वाभाविकी नेश्वरायत्तेत्वाशङ्क्षाह—हरीति । निह हि व्याप्यत्व विना जडवर्गस्य कापि प्रवृत्तिरिति हिशव्यार्थं । तामेव प्रवृत्तिमुदाहरित—अहमित्यादिना । भोगस्य विषयोपलम्भाभावेऽसभवा न्नानिधा विषयोपल्यां । तामेव प्रवृत्तिमुदाहरिति—अहमित्यादिना । कथयति—सुखमिति । विहितप्रतिषिद्धाच-रणनिमित्त सुख दु ख वेत्याह—तद्रश्रीमिति । नच विमर्शपूर्वक विज्ञान विनानुष्टानमित्याह—इद्मिति । इत्याधा प्रवृत्तिरिति सवन्य । सा च प्रवृत्ति सर्वा इक्तमेत्वमुररिकृत्येवत्युक्त निगमयति— अवगतिति । तत्रेव च प्रवृत्तेर-वसानमित्याह—अवगत्यवसानेति । परस्याध्यक्षत्वमात्रेण जगवेष्टेत्यत्र प्रमाणमाह—यो अस्पेति । अस्य जगतो योऽध्यक्षो निविकार स परमे प्रकृष्टे हार्दे व्योग्नि स्थितो दुविजेय इत्यर्थ । ईश्वरस्य साक्षित्वमात्रेण स्रष्टृत्वे स्थिते फलितमाह—तत्रश्चेति । किंनिमित्तापरस्येय सृष्टिनं तावद्रोगार्था परस्य परमार्थतो भोगासवन्धित्वात्तस्य सर्वेसाक्षि-भूतचतन्यमात्रत्वात्र चान्यो भोक्ता चेतनान्तराभावादीश्वरस्थैकत्वाद्येतनसाभोकृत्वात्र च स्रष्टुरपवर्गार्था तिहरोधि-त्यात्रव प्रक्षो वा तदनुरूप प्रतिवचन वा युक्त परस्य मायानिवन्यने सर्गे तस्यानवकाशत्वादित्यर्थ । परस्यातमो दुर्विजेयत्वे श्रुतिमुदाहरति—को अद्धेति । तस्यन्प्रवक्तापि ससारमण्डले नास्तीत्याह—क इहेति । जगत सृष्टिकर्णवेव परस्य जेयत्वमाशङ्का कृटस्थत्वात्तते न सृष्टिकातित्याह—कृत इति । नहीय विविधा सृष्टिरन्यसादिप कसान्तविचारमा (चतुर्धरी)।

मन्तरेण करोमि व्यापारान्तरम् । हेतुना निमित्तेनानेना व्यक्षत्वेन हे कौन्तेय, जगत्मचराचर विपरिवर्तते विविध परिवर्तते । जन्मादिविनाशान्त विकारजातमनवरतमासाद्यतीत्वर्थं । अतो भासकत्वमात्रेण व्यापारेण विस्रजामीत्युक्तम् । तावता चादित्यान् ५ भाष्योक्कर्षवीपिका ।

निराचष्टे कमी व्यक्ष कर्मणा तत्त फलप्रदानाय प्रवर्तक । न केवल कर्माध्यक्ष एवापित सर्वाधिष्ठान कर्मवता साक्षी चेत्याह सर्वभूता-विवास माक्षीति । सर्वभूतेषु सत्तास्फूर्तिप्रदानायाविवसति सिचिहित इखर्थ । यद्वा सर्वाणि भूतानि अधिवसन्ति यसिन्निधिष्ठाने स । दर्शनकर्तृत्व वारयति चेता इति । विजातीयकृत भेद व्यवच्छिनत्ति केवल इति । अदितीय इत्यर्थ । स्वगतभेद प्रसाचष्टे निर्गुण इति । तथाच स्र्वेवत्प्रकृतिसत्तास्फूर्तिप्रदानेन जगत्कर्तृतेऽप्युदासीनलमविरुद्धमिति भाव । अनेना यक्षलेन हेतुना निमित्तेन सच-राचर जगद्विपरिवर्तते सर्वावस्थासु जामदादिषु वाल्यादिषु चेदमह भोक्ष्ये इद पर्यामि इद श्रणोमीद स्पृशामीदमास्वादयामीद जिन्नामीद सुखदु रामनुभगामि तदर्थमिद धर्माधर्मलक्षण कर्म करिष्ये इत्यादिसर्वापि जगत प्रदृत्ति चेतनव्याप्तिं विना जडवर्गस्य न समनति । तथाच मन्त्रनर्ण 'यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्' इलादि । अस्य प्रलक्षादिसन्निधापितस्य जगतो योऽध्यक्ष सत्तास्फू र्तिप्रदानेन प्रवर्तक सूर्यविश्वविकार स परमे प्रकृष्टे हार्दे व्योष्ट्रयाकाशे स्थितो दुर्विज्ञेय इत्यर्थ । एतेनेद फलितम् । नतु किनि-मित्तेय परस्थेश्वरस्य सृष्टि किं स्वभोगार्था, उत चेतनान्तरभोगार्था, उताचेतनार्था,उतापवर्गार्था । नाद्य । एकस्य देवस्य सर्वा-ध्यक्षभूतचैतन्यस्य परमार्थसत आप्तकामस्य पूर्णस्य सर्वभोगास्प्रष्टलात् । न द्वितीय । तद्यतिरिक्तचेतनान्तरस्याभावात् । 'एकमेवा-द्वितीयम्' इति श्रुते । नापि तृतीय । अचेतनसत्त्वस्य निरूपियतुमशक्यलात्। 'नेह नानास्ति किचन' इति श्रुतेरचेतनस्य भोक्तृला-योगाच । नापि चतुर्थ । स्रष्टेरपवर्गविरोनिलात् । किच कस्य मोक्षार्था खस्योतान्यस्य । नाद्य । खस्य निलमुक्तलात् । नान्सोऽन्यस्मानिरूपणादिसादिशङ्का तद्तुरूप प्रतिवचन च न युक्त, परस्म ब्रह्मण मायानिबन्धने सर्गे उक्तशङ्कानवकाशत्वेन प्रति-वचनयोग्यताया अभावात् । किंच मायासर्गमभ्युपगच्छता परत्र ब्रह्मणि नानाभावो वास्तवो न सभवतीति वृदतामौपनिषदानाः मियमुक्तिरिष्टैव । तथाच मम्त्रवर्ण 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत आ जाता कुत इय विद्धष्टि ' इत्यादि । परमात्मनो दुर्विद्धे-यत्व प्रतिपादयन् सृष्टिकर्तृत्व तस्मिनाक्षिपति परमात्मानमद्धा साक्षात् को वेद घटमिव तदिदमिति । न कोऽपि जानातीत्वर्थ । तस्मिन्परमात्मिन प्रवक्तापि ससारमण्डले नास्तीत्माह—क इहेति । शुद्धस्य परमात्मन सर्वशब्दावाच्यलात्र कोऽपि प्रावीच-

## अवजानन्ति मां मृटा मानुर्धा तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम मृतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

१ श्रीमच्छारसभाष्यम् ।

दर्शितं च भगवता 'अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तन ' इति ॥ १० ॥ एव मा नित्यशुद्धबुद्धमुकर्स्वभावं सर्वजन्त्नामात्मानमपि सन्त—अवज्ञानन्त्यवज्ञा परिभव कुर्वन्ति मा मूढा अविवेकिनो

२ आन दगिरिव्यारया।

चिदुपपचतेऽन्यस्य वस्तुनोऽभावादिस्याह—कुत इति । कथ ति सृष्टिरित्याशङ्क्याज्ञानाधीनेत्याह—दिशतं चेति ॥ १० ॥ सर्वाध्यक्ष सर्वभूताधिवासो नित्यमुक्तश्चेत्व ति किमिति त्वामेवात्मत्वेन भेदेन वा सर्वे न भनन्ते तत्राह—एविमिति । विपर्यस्वबुद्धित्व भगवदवज्ञाया कारणमित्याह—मूदा इति । भगवतो मनुष्यदेहसबन्धात्त- ३ नीलकण्डन्यास्या (चतुर्धरी)।

रात्मा । कर्माध्यक्ष सर्वभूताघिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इति एकसैव देवस सर्वाध्यक्षत्व साक्षित्वं च प्रतिपाद्यति ॥ १० ॥ एवभूत मा सन्त मूढा अवजानन्ति । क्तो मानुषी तनुमाश्रित मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम् । ४ मध्यदनीच्याच्या ।

देरिव कर्तृत्वाभावादुदासीनवदासीनमित्युक्तमिति न विरोध । तदुक्त 'अस्य द्वेतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञान तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते' इति श्रुतिस्मृतिवादाश्वात्राथे सहस्रश उदाहार्थो ॥ १०॥ एव नित्यगुद्धबुद्धमुक्तस्यभाव सर्वजन्तूनामात्मानमानन्द्वनमनन्तमपि सन्त अवजानन्ति मा साक्षादीश्वरोऽयमिति नाद्वियन्ते निन्दन्ति वा मूढा अविवेकिनो

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

दिखर्थ । 'यतो वाचो ानेवतन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुते । तर्हि ब्रह्मज्ञानाय अवणादौ प्रवृत्तिकोधकाना 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति''तरित शोकमारमवित्' इत्यादिकाना च श्रुतीनामप्रामाण्यमिति चेन्नैष दोष । फलव्याप्तिप्रतिषेधेनाज्ञाननिवर्दणाय वृत्तिव्या-प्तिस्वीकारेण चाविरोधात् । शब्दोऽपि साक्षात्र ब्रह्म प्रतिपादयति किंतु अज्ञाननिबर्हण एव तस्याचिन्त्या शक्तिरिति स्वीकियते । तथाच सुप्ते देवदत्ते देवदत्तेतिशब्दो यथा तिश्वद्रा नाशयित एव तत्त्वमसीतिवाक्यमपि नाह ब्रह्मत्यज्ञान निराकरोति । तदुक्त सुरेश्वराचार्यै 'दुर्बललादविद्याया आत्मलाद्वोधरूपिण । शब्दशक्तेरचिन्ललाद्विद्यस्त मोहहानत । अग्रहीलैव सबन्धमभिधाना-भिषेययो । हिला निद्रा प्रबुध्यन्ते सुब्रेप्त बोधिता परे । जायद्वच यत शब्द सुब्रेप्त वेत्ति कश्चन । ध्वस्तेऽतो ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मासीति भवेत्फलम् । अविद्याघातिन शब्दाद्याह ब्रह्माति धीर्भवेत् । नश्यत्यविद्यया सार्धे हत्वा रोगमिवौषधम् इति । नन् जगत सृष्टिकर्तृत्वेन परमात्मनो झेयलामिति चेत्तत्राह । कुत आजातेति कूटस्थस्य तस्य स्वत सृष्टिकर्तृत्वासभवात् । नतु अन्यस्मा-निमित्ताद्भविष्यतीति चेत्तत्राह—कृत इति । अन्यस्य वस्तुनो भावादिय विविधा सृष्टिर्न कुतिश्विनिमित्तादुत्पचत इसर्थ । नतु 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', 'यत सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे', 'जन्माद्यस्य यत 'इत्यादिश्चतिस्याणाम आमाण्यप्रसङ्ग इति चेन्नैष दोष । ब्रह्मण स्टेष्टरूपत्यादिप्रतिपादने श्रुत्यादीना तात्पर्याभावात् । 'अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपन्नयते' इतिन्यायात्। तथाच ब्रह्म नास्तीत्यसत्त्वापादकावरणनिवृत्त्यर्थमध्यारोपनिरूपणम्। किंचाध्यारोपस्यापि प्रपञ्चात्यन्तास-न्वप्रतिपादने एव तात्पर्यं जगतः परमात्मसकाशादुत्पत्त्यादित्रतिपादनेन तदत्यन्तासत्त्वस्य निरपवादादन्यथा वायौ रूप नास्तीत्य-पवादमात्रेण तेजसि रूपस्य सत्तानपायात्र तस्यासत्त्व प्रतीयते । तथा ब्रह्मणि जगन्नास्तीखपवादमात्रेण प्रधानादौ तत्सत्त्वापत्त्या तदसिद्धे । कथ तर्हि मिथ्याम्ते प्रपञ्च इद्मुत्पन्नमिद नष्टमिति वैदिकलौकिकव्यवहार इति चेत् अनाद्यनिर्वचनीयाज्ञानकित्पत लैकिकमपविद्यु श्रुतिभिरनूचते इति गृहाण। तदुक्त 'अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तव 'इति । यथा पाण्डनाध्यक्षेण कुन्ती लामुत्पादितवती तथा मयाध्यक्षेण प्रकृति सचसचर जगदुत्पादयतीति कौन्तेयेति सबोधनस्य गृढाभिसधि ॥१०॥ नन्वेवभूतं शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव सर्वजन्तूनामात्मान ला किमिति सर्वे आत्मत्वेन मेदेन वा न प्रतिपद्यन्ते प्रत्युतावजानन्तीतिचेत्तत्राह-अव• जानन्तीति । एवभूतमपि मा अवजानन्ति अवज्ञा परिभव अपरोक्ष परोक्ष च तिरस्कारं निन्दा च कुर्वन्तीति यावत् । भगव-दवज्ञाया कारणमाह—मृद्धा इति । विपरीतज्ञाना । विपरीतज्ञाने निमित्तमाह । मानुषी तनुमाश्रित मनुष्यसंबन्धिन देहमाश्रित

इद जगद्विपरिवर्तते पुन पुनर्जायते । सनिधिमात्रेणाधिष्ठातृत्वात्कर्तृत्वमुदासीनत्व चाविरुद्धमिति भाव ॥ १०॥ नन्वेवभूत परमेश्वर त्वा किमिति केचिन्नादियन्ते तन्नाह—अवजानन्तीति द्वाभ्याम् । सवभृतमहेश्वररूप भदीय पर भाव तत्त्वमजानन्तो मूढा मूखी ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

६ श्रीघरीव्याख्या।

मेंऽस्ति कर्मबन्ध औदासीन्येन वर्तमानोऽह यतोऽत एवाह जगन्निर्माणेनाश्रितव्यापारत्वाद्धेतु ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ अवजानन्तीति । सोऽह

<sup>🤋</sup> खाकारवृत्तिप्रतिबिन्वित्चैतन्यविषयत्व फलन्याप्ति

# मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मानुषीं मनुष्यसंबिन्धनी तनु देहमाश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तमित्येतत्। पर प्रकृष्टं भावं परमा-रमतत्त्वमाकाशकष्पमाकाशाद्य्यन्तरतममजानन्तो मम भूतमहेश्वर सर्वभृताना महान्तमीश्वर स्वमा-रमानम्। ततश्च तस्य ममावज्ञानभावनेनाहृता वराकास्ते ॥ ११ ॥ कथ—मोघाशा इति । मोघाशा वृथाशा आशिषो येषां ते मोघाशाः। तथा मोघकर्माणो यानि चाग्निहोत्रादीनि तैरनुष्ठीयमानानि कर्माणि

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

स्मिन्वपर्यास सभवतीत्याह—मानुषीमिति । अस्मदादिवदेहतादात्य्याभिमान भगवतो व्यावर्तयति—मनुहर्येति । भगवन्तमवजानतामविवेकमूळाज्ञान हेतुमाह—परिमिति । ईश्वरावज्ञानात्कि भवतीत्यपेक्षाया तदवज्ञानप्रतिबद्धबुद्धय शोच्या भवन्तीत्याह—तत्रश्चेति । भगवदवज्ञानादेव हेतोरवजानन्तस्ते जन्तवो वराका शोच्याः
सर्वपुरुषार्थवाद्या स्युरिति सबन्ध । तत्र हेतु स्चयति—तस्येति । प्रकृतस्य भगवतोऽवज्ञानमनादरण निन्दन था
तस्य भावन पौन पुन्य तेनाहतास्रज्ञनितद्विरितप्रभावात् प्रतिबद्धबुद्धय इत्यर्थ ॥ ११॥ भगवन्तमवज्ञानता प्रभ्रपूर्वक शोच्यत्व विशदयति—कथमिति । भगविष्वन्दापराणा न काचिदपि प्रार्थनार्थवतीत्याह—वृथेति । नतु भगवन्त निन्दन्तोऽपि नित्य नैमित्तिक वा कर्मानुतिष्ठन्ति, तद्नुष्ठानाच तेषा प्रार्थना सार्था भविष्यन्तीति नेत्याह—
तथेति । परिभवस्तिरस्करणम्, अवज्ञानमनादरणम् । तेषामि शास्त्रार्थज्ञानवता तद्वारा प्रार्थनार्थथस्वमित्या-

## ३ नीलकण्डव्याख्या ( बतुर्घरी )।

मम पर प्रकृष्ट भाव तत्त्वमजानन्त भूताना महेश्वर मामवजानन्तीति सबन्धः ॥ ११ ॥ मदवज्ञानाच ते मोघाशाः वृथैव आशा आशिषो येषा ते मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो निष्फलोद्योगाः । मोघज्ञाना निष्फलज्ञानाः । यतो विचे-

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

जनास्तेषामवज्ञाहेतु भ्रम स्चयित । मानुषीं तनुमाश्रित मनुष्यतया प्रतीयमाना मूर्तिमात्मेच्छ्या भक्तानुप्रहार्थे गृहीतवन्तम् । मनुष्यतया प्रतीयमानेन देहेन व्यवहरन्तमिति यावत् । ततश्च मनुष्योऽयमिति भ्रान्त्या आच्छादितान्त करणा मम परं भाव प्रकृष्ट पारमार्थिक तत्त्व सर्वभूताना महान्तमिश्वरमजानन्तो यन्नाद्रियन्ते निन्दन्ति वा तदनुरूपमेव मूढलस्य ॥ १९॥ ते च भगवदवज्ञाननिन्दनजनितमहादुरितप्रतिबद्धबुद्धयो निरन्तर निरयनिवासार्हो एव—ईश्वरमन्तरेण कर्माण्येव न फल दास्य-

## ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

मनुष्यदेहेन व्यवह्र-तिमितियावत् । तथाच मनुष्यवदेहानिमानश्च्ये साधकानुप्रहार्थं गृहीतमायामयलीलविप्रहे मिथ परब्रह्मणि-देहसबन्धदर्शन विपर्ययसुद्धौ निमित्तिमिति भाव । देहादिसबन्धश्च्ये परमात्मनि देहादिससर्गावलोकने हेनुमाह—परिमिति । मम सर्वभृताना ब्रह्मादिस्तम्बर्णयेन्ताना महान्तमीश्वर परं सर्वोत्कृष्ट भाव परमात्मतत्त्वमाकाशवत्सर्वसङ्गविवर्जितमाकाशस्यापि मूलकारणभूत स्वात्मस्वरूपमजानन्त इत्यर्थ । तथाच मम वास्तवस्वरूपञ्चानमेव तत्र हेनुरित्याशय ॥१११॥ ततश्च तेषामनादरणेन तिरस्करणेन निन्दया च हताना सर्वपुरुषार्थंश्रणान अतिश्चद्राणा केनापि कापि प्रार्थना न सिष्यतीत्राह—मोधाशा इति । मोघा व्यर्थ आशा आश्विषस्तत्तद्वसुप्रार्थना थेषा ते । ननु तेषा प्रार्थना अप्तिहोत्रादिकर्मानुष्ठानात्सार्था भविष्यतीतिचेत् भगवन्तमात्मानमवजानतामित्रहोत्रादिकर्मणा श्रममात्रस्तेन नैष्फल्याक्रेसाह—मोधकर्माण इति । मोघानि निष्फलान्येव श्रमहिनुभूतानि अमिहोत्रादीनि कर्माणि येषा ते । तदुक्तम् 'धर्मे स्वनुष्ठित पुसा विष्यसेनकथासु य । नोत्पादयेशदि रितं श्रम एव हि केवलम्' इति । ननु भगवन्तमवजानन्तोऽपि ज्ञानिनो दश्यन्ते ज्ञानाच तेषा मोक्षप्रार्थना सार्था भविष्यतीतिचेत् । भगवद्वज्ञानसहितस्य तस्य साक्षात्काराहेतुत्वेन मोक्षाहेतुत्वाचेत्राह । मोघज्ञाना मोघ निष्मल ज्ञान येषा ते । तदुक्त 'नैष्कर्य-मप्यच्युतभाववर्जित न शोभते ज्ञानमल निरज्ञनम् । कुत पुन शश्वद्मद्रमीश्वरं न चार्पित कर्म यदप्यकारणम्' इति । विग तचेतसो विगतिविवेक्कश्चित भाष्ये चो हेतौ । यतो भगवदवज्ञानेन कर्मादीनि निष्मलानि तञ्जस्या तु सफलानीति विवेकक्क्यन्या

## ६ श्रीघरीव्याक्या।

मामवजानन्त्यवमन्यन्ते । अवज्ञाने हेतु शुद्धसत्वमयीमपि तनु भक्तेच्छावशान्मनुष्याकारामाश्रितवन्तम् ॥ ११ ॥ किंच-मोधाशा इति । मत्तोऽन्यदेवतान्तर क्षिप्र फळ दास्यतीत्येवभूता मोघा निष्फळैवाशा येघा ते । अतप्रव मद्रिमुखत्वान्मोघानि व्यर्थानि कर्माणि

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सर्वस्थान्त शायी सर्वस्थात्मरूपतयावज्ञास्यदम् । यन्मानुषादिचतुर्दशिवधसर्गन्यतिरिक्त ईश्वरो नोपलभ्यते स कथमस्तीति ॥ ११ ॥ मोघेति । तेषा च कर्मज्ञानमाकाक्षाश्च सर्व निष्पलमवस्तुविधयस्वात् । आसुरी राक्षसी चेति उदिकरजस्तमोधर्माण इति ॥ १२ ॥ मङ्गान

# महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्॥ १३॥

## १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

तानि च तेषा भगवत्परिभवात् स्वात्मभूतस्यावज्ञानान्मोघान्येव निष्फलानि कर्माणि भवन्तीति मोघकर्माण । तथा मोघज्ञाना मोघं निष्फल ज्ञान येषां ते मोघज्ञानाः ज्ञानमि तेषा निष्फलमेव स्यात् । विचेतसो विगतविवेकाश्च ते भवन्तीत्यभिप्रायः । किंच ते भवन्ति राक्षसीं रक्षसा प्रकृतिं स्वभावम् आसुरीमसुराणा च प्रकृतिं मोहिनीं मोहकरीं देहात्मवादिनी श्रिता आश्रितादिछन्धि भिन्धि पिव खाद परस्वमपहरेत्येववद्नशीलाः ऋरकर्माणो भवन्तीत्यर्थ । 'असुर्या नाम ते लोकाः' इति श्रुतेः ॥१२॥ महेति ये पुनः श्रद्धधाना भगवद्भक्तिलक्षणे मोक्षमार्गे प्रवृत्ता — महात्मानस्त्वश्चद्रचित्ता मामीश्वर पार्थ, देवीं देवाना प्रकृतिं श्वमद्मद्याश्चद्धादिलक्षणामाश्चिता सन्तो भजन्ति सेवन्ते उन्

### २ जानन्दगिरिज्याख्या ।

राङ्क्याह—तथा मोधेति । तथापि यौक्तिकविवेकवशास्तरप्रधंनासाफस्यमिसाशङ्काह—विचेतस इति । न केव-रुमुक्तविष्ठोषणवश्वमेव तेषा किंतु वर्तमानदेहपातादनन्तर तसदितक्र्रयोनिप्राप्तिश्च निश्चितेसाह—किंचेति । मोह-करीमिति प्रकृतिद्वयेऽपि तुस्य विशेषण, छिन्धि भिन्धि पिव खादेति प्राणिहिंसारूपो रक्षसा स्वभाव , असुराणा स्वभावस्तु न देहि न जुहुधि परस्त्रमेवापहरेत्यादिरूप , मोहो मिथ्याज्ञानम् । उक्तमेव स्फुटयित—छिन्धीति ॥ १२ ॥ के पुनर्भगवन्त भजन्ते तानाह—ये पुनरिति । महान्प्रकृष्टो यज्ञादिभि शोधित आत्मा सत्त्व येषामिति स्युत्पत्तिमाश्चित्याह—अश्चुद्रेति । तुशब्दोऽवधारणे । प्रकृतिं विश्वनष्टि—शमिति । अनन्यसिन् प्रस्त्यभृते मिय

## ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

तसो निर्विवेकाः । यतो राक्षसीमासुरीं च रजस्तम प्रधाना मोहिनी मोहकरीं प्रकृतिं श्रिता । छिन्धि मिन्धि पिव खाद परस्वमपहरेत्येववादशीला क्रूरकर्माणो भवन्तीत्यर्थ ॥ १२॥ तथा ये महात्मानोऽक्षुद्रचित्ता । तु पूर्वेभ्योऽत्यन्त विलक्षणाः मा भजन्ति । यतो देवीं प्रकृतिं सत्त्वप्रधानामाश्रिताः । अनन्यमनस एकाप्रचेतस । किं गतानुगतिकतया

## ४ मधुसूद्नीज्याख्या ।

न्तीखेवरूपा मोघा निष्फलैवाशा फलप्रार्थना येषा ते। अतएवेश्वरविमुखलान्मोघानि श्रममात्ररूपाण्यभिहोत्रादीनि कर्माणि येषा ते। तथा मोघमीश्वराप्रतिपादककुतर्कशास्त्रजनित ज्ञान येषा ते। कुत एव। यतो विचेतसो भगवदवज्ञानजनितदुरितप्रतिबद्धविवेक विज्ञान। किंन्य ते भगवदवज्ञानवशात् राक्षसी तामसी अविहितिहिंसाहेतुद्धेषप्रधाना आसुरी च राजसी शास्त्रानभ्यनुज्ञातविष्यमोगहेतुरागप्रधाना च। मोहिनी शास्त्रीयज्ञानभ्रशहेतु प्रकृति खनावमाश्रिता एव भवन्ति। ततश्च 'त्रिविध नरकस्थद द्वार नाज्ञानमात्मन। काम कोषस्त्रथा लोभ ' इत्युक्तनरकद्वारमाणितया नरकयातनामेव ते सततमनुभवन्तीत्यर्थ ॥१२॥ भगवदिमुखाना फलकामनायास्त्रप्रयुक्तस्य नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मानुष्ठानस्य तत्रप्रयुक्तस्य शास्त्रीयज्ञानस्य च वैयथ्यात्पारलैकिकफलतत्साधनग्र्यन्यास्त । नाप्यैहलैकिक किंचित्फलमस्ति तेषा विवेकविज्ञानग्र्न्यतया। विचेतसो हि ते। अत सर्वपुक्षार्थवाद्या शोच्या एव सर्वेषा ते वर्षका इत्युक्तम् । अधुना के सर्वपुक्षार्थभाजोऽशोच्या ये भगवदेकशरणा इत्युच्यते—महाननेकजन्मकृतसुकृतै सस्कृत

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

अत एताइशास्ते भवन्तीत्यभिप्राय । किच यतो राक्षसीं रक्षसां प्रकृतिं खमाव च्छिन्ध भिन्ध पिव खादेखेवरूपाम्, आसुरीमसुराणा च प्रकृतिं न देहि न जुहुधि परस्वमपहरेखेवरूपा मोहिनीं मोहकरी देहात्माभिमानरूपा श्रिता आश्रिता क्रूरकर्माणस्ते
भवन्ति अतोऽपि तेषामुक्तविशेषणवत्त्वमित्यर्थ । यद्वा किच न केवलमुक्तविशेषणवत्त्वमेव तेषामपि तु एताहशा अपीत्याह—
राक्षसी मिति । अथवा न केवल वर्तमानदेह एवैताहशा कितु वर्तमानदेहपातानन्तरमेतेषा तत्त्वतिक्रूरयोनिप्राप्तिश्व निश्चितेस्थाह—राक्षसी मिति । तथाच श्रुति 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृता । तास्ते प्रत्यामिगच्छिन्त ये केवात्महनो
जना 'इति ॥१२॥ के पुनस्ता भजन्त इति तत्राह—महात्मान इति । तुशब्दोऽनधारणार्थ । पूर्वेभ्योऽत्यन्तवैलक्षण्यद्योतनार्थ
इति वा । ये पुन श्रद्धाना भगवद्गक्तिलक्षणे मोक्षमार्गे प्रवृत्ता महान्प्रकृष्टोऽनेकजन्मार्जितयज्ञदानादिति शोधित आत्मा चित्त येषा

## ६ श्रीघरीच्याच्या ।

येषा ते । मोधमेव नानाकुतकांश्रित शास्त्रज्ञान येषा ते । अतएव विचेतसो विक्षिप्तिचित्ता । सर्वत्र हेतु । राक्षसीं तामसी हिंसा-दिप्रचुराम् आसुरीं च राजसीं कामदर्पादिवहुलाम् मोहिनीं बुद्धिश्रशक्तरीं प्रकृतिं स्त्रभाव श्रिता आश्रिता सन्तो मामवजानन्तीति पूर्वेणान्वयः ॥ १२ ॥ के तर्हि त्वामाराध्यन्तीत्वत आह—महात्मानस्त्रित । महात्मान क्रामाधनभिभूतिचेता यतोऽभय सत्त्व-

# सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः। नमस्यन्तश्च मां भत्तया नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नन्यमनसोऽनन्यचित्ता ज्ञात्वा मां भूतादि भूताना वियदादीना प्राणिना चादिकारणमव्ययम् ॥ १३ ॥ कथं—सततमिति । सतनं सर्वदा भगवन्त ब्रह्मखरूपं मां कीर्तयन्तो यजन्तश्चेन्द्रियो-पसंहारशमदमद्याऽहिंसादिलक्षणैर्धमें प्रयतन्तश्च दढवता दढ स्थिरमचाश्चल्यं वत येषां

## २ आन द्गिरिच्याच्या ।

परिसान्नेव मनो येषामिति ब्युत्पत्था व्याकरोति—अनन्यचित्ता इति । अज्ञाते सेवानुपपत्ते शास्त्रोपपत्तिभ्या मादौ ज्ञात्वा तत सेवन्त इत्याह —ज्ञात्वेति । अव्ययमविनाज्ञिनम् ॥ १३ ॥ भजनप्रकार पृच्छति—कथिमिति । तत्प्रकारमाह—सततिमिति । सर्वदेति अवणावस्था गृह्यन्ते, कीर्तन वेदान्तश्रवण प्रणवजपश्च, व्रत ब्रह्मचर्यादि, ३ नीवकण्य याज्या (चतुर्धरी)।

द्म्भेन वा भजन्ति । न । कि तिहं मा भूतादि सर्वभूतकारणमव्यय ज्ञात्वा मत्वा भजन्ति ॥ १२ ॥ भजनखरूप-माह—स्ततमिति । यतन्त इन्द्रियोपसहारणमदमादिषु प्रयतमाना दृढान्यहिसादीनि व्रतानि येषा ते दृढव्रताः

## ८ मधुसूरनीव्याख्या ।

खुद्रकामाद्यनिभम्त आत्मान्त करण येषा ते अतएव 'अभय सत्त्वसञ्जिद ' इत्यादिवक्ष्यमाणा दैवीं सात्त्वकीं प्रकृतिमाश्रिता अत्तर्वान्यसिन्मद्यतिरिक्ते नास्ति मनो येषा ते । भूतादि सर्वजगत्कारणमव्ययमविनाशिन च मामीश्वर ज्ञाला भजन्ति सेवन्ते ॥ १३ ॥ ते केन प्रकारेण भजन्तीत्युच्यते द्वाभ्याम्—सतत सर्वदा ब्रह्मानेष्ठ ग्रुरमुपस्य वेदान्तवाक्यविचारेण गुरूपसदने-तरकाले च प्रणवजपोपनिषदावर्तनादिभिर्मा संवोपनिषत्प्रतिपाद्य ब्रह्मालरूप कीर्तयन्त । वेदान्तशाल्लाध्ययनरूपश्रवणव्यापारवि-षयीकुर्वन्त इति यावत् । तथा यतन्तश्च गुरुसनियावन्यत्र वा वेदान्तिविरोधितर्कानुस्वानेनाप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दितगुरूपदिष्ट-मत्त्वरूपावयारणाय यतमाना । श्रवणनिर्वारिताथवा गकशङ्कापनोद ककुतर्मानुस्वानस्वमननपरायणा इति यावत् । तथा द्ववता स्वावत् । तथा चोक्त पतज्ञिलना 'अहिसासत्यास्त्रयब्रह्मचर्यापरिग्रहादीनि व्रतानि येषा ते । शमदमादिसाधनसपन्ना इति यावत् । तथा चोक्त पतज्ञिलना 'अहिसासत्यास्त्रयब्रह्मचर्यापरिग्रहादीनि व्रतानि येषा ते । शमदमादिसाधनसपन्ना इति यावत् । तथा चोक्त पतज्ञिलना 'अहिसासत्यास्त्रयब्रह्मचर्यापरिग्रहायमा ', ते तु 'जातिदेशकालसमयानविच्छन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्' इति । जात्या ब्राह्मणत्वादिकया, देशेन तीर्यादिना, कालेन चतुर्वर्यादिना, समयेन यज्ञाद्यन्यत्वेनानविच्छन्ना आहि-साद्य सार्वभौमा क्षित्तमृत्वविक्षिप्तभूमिष्विप भाव्यमाना , कत्यामपि जातौ किस्मन्निप देशे किस्ननिप काले यज्ञादिप्रयोजने-ऽपि हिसा न करिष्यामीत्येवरूपेण किचिद्ययपर्युदस्य सामान्येन प्रवृत्ता एते महाव्रतमित्युच्यन्त इत्यर्थ । तथा नमस्यन्तश्च मा क्षयवाद्यनेन मा भगवन्त वासुदेव सकलकत्याणगुणनियानमिष्टदेवतारूपेण गुरुरूपेण च स्थितम् । चकारात् 'श्रवणकीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । अर्चन वन्दन दास्य सल्यमात्मनिवेदनम्,' इति वन्दनसहचरित श्रवणाद्यपि बोद्धयम् ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तेऽश्चद्रिच्ता । अतएव देवी प्रकृतिं शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणामाश्रिता सन्तो मा परमेश्वर भूतानामाकाशादीनामादिं कारणम् । नसु यदि दिधकारणदुग्धवत् वियदादिरूपेण परिणतत्वात् भूतादि परमेश्वरस्ति परिणामी स्यादित्याशङ्का शुक्तिरूप्य शुक्तिरिव कारणम् मत परिणामग्रूच्योऽविनाशीत्वाह—अव्ययमिति। ज्ञालाऽनन्यमनस अन्यस्मिन्परमेश्वराद्यतिरिक्ते विषयादौ न विद्यते मनो येषा ते, अनन्यस्मिन्प्रत्याभिन्ने मनो येषामिति वा ते अनन्यमनस सन्तो मा भजन्ति सेवन्ते । पार्थेति सबोधयन् ल लतिपुण्यशीत्वान्या प्रथाया अपत्यत्वान्महात्मलादिविशेषणविशिष्टोऽसीति स्चयति ॥१३॥ भजनतीत्युक्त तत्र भजनप्रकारिज्ञासायामाह द्वाभ्याम् —सतत्विति । निरन्तर सर्वदा ब्रह्मस्वरूप मा वीर्तयन्त श्रोत्रिय ब्रह्मित्युक्त तत्र भजनप्रकारिज्ञासायामाह द्वाभ्याम् पिनषद्भि हरे गोविन्द वासुदेव दामोदर मावव मुकुन्देत्यादिनामभिश्व कीर्तयन्त यतन्तश्च शमदमदयाऽहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्यापरि प्रहादिभियत्व कुर्वन्त । अतएव दृद्ध स्थिर केनापि चालयितुमशक्य वत शमदमादिरूप येषा ते भक्त्या परप्रमणा मा हृदयेशयमनत्वर्थामिरूपेण प्रत्यक्चेतनरूपेण च हृद्धहावासिनमात्मान नित्ययुक्ता उद्युक्ता सन्त उपासते सेवन्ते । सततमित्यनेन कीर्तनादित्यिति रिक्तालव्याप्रति । अत्र केचिते । गुरूपसदनोत्तरकाले प्रणवजपोपनिषदावर्तनादिभिर्मा सर्वौपनिषदप्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूप कीर्तयन्त

# ६ श्रीधरीव्यारया।

सञ्जिदित्यादिना वक्ष्यमाणा दैनी प्रकृति स्वभावमाश्रिता । अतएव मद्यतिरेकेण नास्त्यन्यस्मिन्मनो येषा ते भूतादि जगत्कारण-मन्यय नित्य च मा ज्ञात्वा भजन्ति ॥ १३ ॥ तेषा भजनप्रकारमाइ—सत्ततमिति द्वाभ्याम् । सतत सर्वदा स्तोत्रमन्नादिभि ७ अभिनवग्रसाचार्यन्यास्थ्या ।

त्मान इति । दैविकी सारिवकी यजन्तो बाह्यद्रव्यादियागै । अन्ये तु मा ज्ञानयञ्जैनैवोपासते । अत केचिदेकतया ज्ञानत केचिद्रहुधा

# ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ते दृढवता नमस्यन्तश्च मा हृद्येशयमात्मान भत्तया नित्ययुक्ता सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४ ॥ ते केन केन प्रकारेणोपासत इत्युच्यते—ज्ञानेति । ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमेव भगवद्विपय यज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ममस्यन्तो मांप्रति चेतसा प्रह्मीभवन्तो भक्तया परेण प्रेम्णा नित्ययुक्ता सन्त सदा सयुक्ता ॥ १४ ॥ उपामन प्रकारभेदप्रतिपित्सया प्रच्छिति—ते केनेति । तत्प्रकारभेदोदीरणार्थ श्लोकमवतास्यति—उच्यत इति । इञ्यते प्रचते परमेश्वरोऽनेनेति प्रकृते ज्ञाने यज्ञशब्द । ईश्वर चेति चकारोऽवधारणे । देवतान्तरध्यानस्यागमपिशव्दसूचित ३ नीलकण्डन्यास्या (चतुधरी)।

नमसन्तश्च मा हृद्येशय प्रतिमादिरूप वा भक्त्या । निल्ययुक्ता निल्यमविहता मन्त उपामते ॥ १४ ॥ ज्ञानयज्ञेन निर्विकल्पसमाधिना पातञ्जला । एकत्वेन अहमेव भगवान्यासुदेव इल्प्रभेदेनौपनिषदा । पृथक्त्वेन अयमीश्वरो मम

भर्चन पाद्मेवनमिखिप गुरुष्पे तिसान्सकरमेव। अत्र मामिति पुनर्वचनं सगुणहपपरामर्शार्धम्। अन्यया वैयर्ध्यत्रमङ्गात्। तथा भक्त्वा मिह्निष्येण परेण प्रेम्णा निख्युक्ता सर्वदा सयुक्ता। एतेन सर्वसायनपाष्टरूख प्रतिवन्धकाभावश्च द्वित । 'यस देवे परा भक्तिर्थथा देवे तथा गुरौ। तस्येते कथिता ह्यां प्रकाशन्ते महात्मन' इति थुते । पतङ्कलिना चोक्तम् 'तत प्रखक्चेतनाथिगमोऽप्यन्तराथाभावश्च' इति । तत इंश्वरप्रणिधानारप्रखक्चेतनस्य त्वपदलक्ष्यस्यायिगम साक्षात्रारो भवति, अन्तराथाणा विद्याना चाभावो भवतीति सूत्रस्यार्थ । तदेव शमदमादिसाधनसपन्ना वेदान्तश्रवणमननपराथणा परमेश्वरे परमगुरौ श्रेम्णा नमस्कारादिना च विगतविद्या परिपूर्णसर्वमाथना सन्तो मामुपासते विजातीयप्रखयानन्तरितेन सजातीयप्रखयप्रवाहेण श्रवणमननोत्तरमाविना सत्त चिन्तयन्ति महात्मान । अनेन निदिध्यासन चरमसाधन दर्शितम् । एतादशसाधनपौष्कत्ये सति यहेदान्तवाक्यजमपण्डगोचरं साक्षात्काररूपमह ब्रह्मास्मीति ज्ञान तत्सवेशङ्काकलङ्कास्पृष्ट सर्व साधनफलभूत खोत्पत्तिमात्रेण दीप इव तम सकलमज्ञान तत्कार्य च नाशयतीति निरपेश्ममेव साक्षान्मोक्षहेतुनेतु भूमिजय-क्रमेण श्रूमध्ये प्राणप्रवेशन मूर्धन्यया नाड्या प्राणोत्क्रमणमिचिरादिमागण ब्रह्मलोकगमन तद्भोगान्तकालविलम्ब वा प्रतीक्षते । अतो यरप्राक्प्रतिज्ञात 'इद तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनस्यवे । ज्ञानम्' इति तदेतदुक्तम्, फल चास्त्रानुभान्मोक्षण प्रागुक्तमेवेनतीह पुनर्नोक्तम् । एवमत्राय गम्भीरो भगवतोऽभित्राय , उत्तानार्थेखु प्रकट एव ॥ १४ ॥ इदान् य एवमुक्तश्रवणमनननिदिध्यासनासमर्थात्वेऽपि त्रिविधा उत्तमा मध्यमा मन्दाश्चेति सर्वऽपि खानुरूप्येण मामुपासत इखाह—अन्ये पूर्वोक्तसाननिदिध्यासनासमर्थात्वेऽपि त्रिविधा उत्तमा मध्यमा मन्दाश्चेति सर्वऽपि खानुरूप्येण मामुपासत इखाह—अन्ये पूर्वोक्तसाननिविध्यासनासमर्थात्वेऽपि त्रिविधा उत्तमा मध्यमा मन्दाश्चेति सर्वऽपि खानुरूप्येण मामुपासत इखाह—अन्ये पूर्वोक्तसाननिविध्यासनासमर्यात्वेऽपि त्रिविधा उत्तमा मध्यमा मन्दाश्चेति सर्वऽपिका।

न्दान्तशास्त्राध्ययनरूपश्रवणव्यापारविषयीकुर्वन्त इतियावत् । तथा यतन्तश्च गुरुमुखाच्छुतमत्खरूपावधारणाय यतमाना श्रवणगृहीतार्थवाधकशङ्कानिवर्तकतर्कानुस्थानरूप मनन यहेन सपादयन्त इतियावत् । तथा दढानि अहिंसादिहतानि येषा ते दढहता । श्रामद्मादिसाधनसपन्ना इतियावत् । तथा नमस्यन्तश्च मा भगवन्त वास्त्रदेवतारूपेण गुरुरूपेण च स्थित कायवाद्धानोभिन्निस्कुर्वन्तश्च । चकारात् 'श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्' इति वन्दनस्य स्वारति श्रवणाद्यपि बोध्यम् । पादसेवनमिल्यपि गुरुरूपे परमात्मनि सुकरमेव । अत्र मामिति पुनर्वचन सगुणरूपपरामर्शार्थम् । अन्य-श्रेकस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । तथा मत्त्रया मिद्धययेण परप्रमणा निल्ययुक्ता । एतेन सर्वसाधनपौष्कत्य प्रतिबन्धकामावश्च दशित । तथाच श्रुति 'यस्य देवे परा मित्तर्यथ्य देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता द्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन 'इति । तदेव शमदमादिसाधन-संपन्ना वेदान्तश्रवणमननपरायणा परमेश्वरे परमगुरौ परप्रमणा नमस्कारादिना च विगतविद्या परिपूर्णसाधना सन्तो मामुपा सते विजातीयप्रस्थयानन्तरितेन सजातीयप्रस्थयअवाहेण श्रवणमननोत्तरभाविना सतत चिन्तयन्ति महात्मानोऽनेन निदिष्यासन चरमसाधन दर्शितमित्यादि वर्णयन्ति तदेतन्द्राध्यस्य सामान्यरूपस्थाविरोधनोपादेयम् ॥ १४ ॥ एवमुपासनाप्रकार सर्वोपासकस्याधारणो दर्शितः । तत्रासाधारण तमाह—क्यानयञ्चन । ज्ञानमेव परमात्मविषय तत्पूजनरूपखाद्याश्च ज्ञानयञ्चेन यजनत पूजनरूपस्यावर्वाः।

कीर्तयन्त. केचिन्मामुपासते सेवन्ते दृढानि जतानि नियमा येषा तादृशा सन्तो यतन्तश्चिश्वरपूजादेषु इन्द्रियोपसहारादिषु प्रयक्तं कुर्वन्तश्च केचिद्भक्तया नमस्यन्त प्रणमन्तश्चान्ये नित्ययुक्ता अनवरतमबहिता सर्वे सेवन्ते मक्त्येति नित्ययुक्ता इति च कीर्तनादिच्विप दृष्टव्यम् ॥ १४ ॥ किंच—ज्ञानिति । वासुदेन सर्वमित्येव सर्वात्मत्वदर्शन ज्ञान तदेव यज्ञस्तेन ज्ञानयहेन मां यजन्त पूज-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याः । कर्मयोगान्मत्यरा एव सर्वे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ नतु कर्म तावस्कारककलापन्यासनेदोद्रेकि कथमभित्र भगवस्पदं प्रापयसीति ।

१ मधुसूद्गः

# अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमहमौषधम् । मन्नोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

यजन्तः पूजयन्तो मामीश्वर चाष्यन्येऽन्यामुपासना परित्यज्योपासते तश्च ज्ञानमेकत्वेनैकमेव पर ब्रह्मेति परमार्थदर्शनेन यजन्त उपासते। केचिच पृथक्त्वेनादित्यचन्द्रादिमेदेन स पव भगवान् विष्णुरादित्यादिक्रपेणावस्थित इत्युपासते। केचिद् बहुधावस्थितः स पव भगवान् सर्वतोमुखो विश्वक्रप इति त विश्वक्रप सर्वतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेणोपासते॥१५॥यदि बहुभिः प्रकारैक्पासते कथं त्वामेवोपासत इत्यत आह—अहमिति। अहं कतुः श्रोतकर्ममेदोऽहमेवाह यज्ञः सार्तः। किं च स्रधान्नमहं

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

द्रशयति—अन्यामिति । अन्ये ब्रह्मनिष्टामिति यावत् । ज्ञानयज्ञमेव विभजते—तश्चेति । उत्तमाधिकारिणामुपासनमुक्त्वा मध्यमानामधिकारिणामुपासनप्रकारमाह—केचिश्चेति । तेषामेव प्रकारान्तरेणोपासनमुद्दीरयति—केचि
दिति । बहुप्रकारेणाद्रयादित्यादिरूपेणेति यावत् ॥ १५ ॥ भगवदेकविषयमुपासन तर्हि न सिध्यतीर्ति शङ्कते—यदीति ।
प्रकारमेदमादाय ध्यायन्तोऽपि भगवन्तमेव ध्यायन्ति तस्य सर्वात्मकत्वादित्याह—अत आहेति । ऋतुयज्ञशब्दयोरपौ-

# रे नीलकण्डव्याख्या (चतु**धरी)**।

स्वामीति बुद्ध्या प्राकृताः । अन्ये पुनर्बहुधा बहुप्रकार विश्वतोमुख सर्वेद्वीरैर्यात्कचिदृष्ट तद्भगवत्स्वरूपमेव, यन्छुत तत्तन्नामैव, यदत्त मुक्त वा तत्तद्पितमेवेत्येव विश्वतोमुख यथा स्यात्तथा मामुपासते ॥ १५ ॥ इदमेवोपासन विद्य-णोति—अहमिति । ऋतु सकत्यो देवताध्यानरूप । यज्ञ श्रौत स्मार्तश्च देवतोदेशेन द्रव्यत्याग । स्वधा पितृ-

## ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

धनानुष्ठानासमर्था ज्ञानयहोन 'ल वा अहमस्मि भगवो देवते अह वै लमित' इलादिश्रुत्युक्तमहमहोपासन ज्ञान स एवं परमेश्वरयजनरूपलायहरतेन । चनार एवार्थे । अपिशब्द साधनान्तरलागार्थ । केचित्साधनान्तरिनस्पृद्दा सन्त उपास्यो-पासकामेदिनिन्तारूपेण ज्ञानयहोनैकत्वेन मेदव्यादृत्त्या मामेवोपासते चिन्तयन्त्युक्तमा । अन्ये तु केचिन्मध्यमा पृथक्तवेनो-पास्योपासकयोभेदेन 'आदिल्यो ब्रह्मखादेश ' इलादिश्रुत्युक्तेन प्रतीकोपासनरूपेण ज्ञानयहोन मामेवोपासते । अन्येलहमहोपासने प्रतीकोपासने वाऽसमर्था केचिन्मन्दा काचिदन्या देवता चोपासीना कानिचित्कर्माणि वा कुर्वाणा बहुधा तैस्तैर्वहिभ प्रकारैर्विश्वरूप सर्वात्मान मामेवोपासते । तेन तेन ज्ञानयहोनेति उत्तरोत्तराणा क्रमेण पूर्वपूर्वभूमिलाभ ॥ १५ ॥ यदि बहुधो-पासते तिर्हं कथ लामेवेल्याशङ्क्यात्मनो विश्वरूपल प्रपञ्चयति चर्जाम —सर्वेखरूपोऽहमिति वक्तव्ये तत्त्वेक् देशकथनमवयुलानु-वादेन वैश्वानरे द्वादशकपालेऽप्रकपाललादिकथनवत् । कतु श्रोतोऽप्रिष्टोमादि , यज्ञ स्मातों वैश्वदेवादिमेहायज्ञत्वेन श्रुति-स्मृतिप्रसिद्ध , खधान्न पितृभ्यो दीयमानम्, औषय ओषविप्रभवमन्न सर्वे प्राणिभिर्मुज्यमान मेषज वा । मन्त्रो याज्या-

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यन्त मा परमात्मानमन्ये उत्तमा । चकार उक्तानामनुक्ताना च साधारणानामुपासनाप्रकाराणा समुचयार्थ । अपिशब्द इन्द्रा-दिदेवतोपासनापरित्यागाथ । तथाचान्यामुपासना परित्युच्य मामुपासत इत्यर्थ । तच ज्ञानमेकमेव पर ब्रह्मेति परमार्थदर्शनं तेन यजन्ते । यन्तुं अन्ये पूर्वोक्तसाधनानुष्ठानासमर्था ज्ञानयहोन 'ल वाहमस्मि भगवो देवतेऽह वै लमित' इत्यादिश्वत्युक्तमहमहोषा-सन ज्ञानमिति तिचिन्त्यम् । मुख्यामुख्ययोर्मुख्ये सभवत्यमुख्यप्रहणस्यान्याग्यत्वात् । एतेन ज्ञानयहोन निर्विकल्पसमाधिना पातज्ञला इति प्रत्युक्तम् । केचिच पृथक्तेन स एव भगवान्विष्णुरादित्यचन्द्रादिक्षेण पृथकपृथगवस्थित इत्युपासते मध्यमा । केचिच स एव भगवान् बहुधा व्यवस्थितो विश्वतोमुद्यो विश्वक्तपत्त बहुवा बहुप्रक्रारेण उपासते मन्दा ॥ १५ ॥ ननु बहुभि प्रकारे यदि उपासते तिह कथ तेषा लदेकविषयमुपासन सिध्यतीत्याशङ्का तत्तरप्रकारमेदेन ध्यायन्तोऽपि मामेव ध्यायन्ति सर्वात्य-कत्वान्ममेत्याशयेनाह—अहमित्यादिना । अह कनु श्रोत कर्ममेदोऽहमेव । ननु कैनु सकत्यो देवताध्यानक्तप इति माध्य-कृद्भि कृतो न व्याख्यातिमितिचेत्, यज्ञादिसमभिव्याहारादिति गृहाण । यज्ञ स्मार्तकर्ममेदो वैश्वदेवादि सोऽप्यहमेव । पितृभयो

# ६ श्रीधरीव्याख्या।

यन्तोऽन्येऽच्युपासते, तत्रापि केचिदेकत्वेन एकमेव परं ब्रह्मित परमाथदर्शनरूपामेदभावनया, केचित्यथक्त्वेन दासोऽहमिति पृथग्माव-नया, केचित्तु विश्वतोमुख सर्वात्मक मा बहुषा ब्रह्मरुद्रादिरूपेणोपासते ॥ १५ ॥ सर्वात्मता प्रपन्नयति—अहमिति चतुर्भि । कृतु-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

उच्यते — अह क्रतुरिति । एकस्यैव निर्मागस्य ब्रक्षतत्त्वस्य परिकल्पितसाधनाधीन कर्म पुनरेकस्य निर्वर्तयति क्रियाया सर्वकारकारमसा-

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम्॥ १८॥

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पित्रभ्यो यहीयते अहमौषधं सर्वप्राणिमिर्यद्यते तदौषधरान्द्वाच्यम्। अथवा खधेति सर्वप्राणिसाधारणमस्मौषधिमिति व्याध्यप्रामार्थं भेपजं। मन्त्रोऽह येन पित्रभ्यो देवताभ्यश्च हविद्यंति। अहमेवाज्यं हविश्चाहमित्रिर्यसिन् हूयते सोऽग्निरहमेवाह हुत हवनकर्म च ॥१६॥ किंच पितेति। पिता जनयिताहम्मस्य जगतो माता जनयिती धाता कर्मफळस्य प्राणिभ्यो विधाता पितामहः पितु पिता वेदं वेदितव्य पवित्र पावनमोद्वारश्च ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ किच गतिरिति। गतिः कर्मफळ, भर्ता पोष्टा, प्रभुः स्वामी साक्षी प्राणिना कृताकृतस्य, निवासो यसिन् प्राणिनो निवसन्ति, शरणमार्ताना

# २ आनन्दगिरिज्यारया।

नरुत्तय दर्शयन् व्याचष्टे—श्रौत इति । कियाकारकफलजात भगवदितिरिक्त नास्तीति समुदायार्थ ॥ १६ ॥ इतश्च भगवत सर्वात्मकत्वमनुमन्तव्यमित्याह—किचेति । पवित्र प्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या परिशुद्धिकारण पुण्य कर्मेन् त्याह—पावनमिति । वेदितव्ये ब्रह्मणि वेदनसाधनमोङ्कारस्तत्र प्रमाणमृगादि । चकाराद्थवाङ्किरसो गृह्यन्ते ॥ १७ ॥ भगवत सर्वात्मकत्वे हेत्वन्तरमाह—किचेति । गम्यत इति प्रकृतिविल्यान्त कर्मफ्र गतिरित्याह— ३ नील्कण्टयार्या (चतुषरी)।

णामन्नम् । औषध मनुष्याणामन्नम् । मन्नो येन दीयते स । आज्य हिव । अग्नि । हुत प्रक्षेपिकया । इद सर्वे यसाद्हमेवातस्तेषा विश्वतोमुखमुपासन युक्ततरिमत्यर्थ ॥ १६ ॥ धाता कर्मफलाना विकर्ता । वेद वेदितन्य ब्रह्म । पवित्र पावन तपआदिकम् ॥ १७ ॥ गतिर्भुक्तप्राप्य स्थानम् । मर्ता कर्मफलदानेन पोषकः । प्रमुः अन्तर्यामी । साक्षी

## ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

पुरोनुवाक्यादिर्थेनोद्दिश्य हिवदीयते देवेन्य । आज्य घृतम् । सर्वहिविष्पलक्षणिनिदम् । अप्तराहवनीयादिर्हविप्रक्षेपिधिकरणम् । हुत हवन हिव प्रक्षेप । एतःसर्वमह परमेश्वर एव । एतदेरैकज्ञानमि भगवदुपासनिति कथितु प्रस्केमहर्गाब्द । कियाकारकफलजात किमिप भगवदितिक नास्तीति समुदायार्थ ॥ १६ ॥ किच—अस्य जगत सर्वस्य प्राणिजातस्य पिता जनियता माता जनियती धाता पोषियता तत्तःकर्मफलिवधाता वा । पितामह पितु पिता, वेद्य वेदितव्य वस्तु पृयतेऽने नेति पिवत्र पावन शुद्धिहेतुगेङ्गाक्षानगायत्रीजपादि । वेदितव्य बद्धाण वेदनसाधनमोद्धार । नियताक्षरपादा ऋक् । गीति-विश्रिष्टा सैव साम । सामपद तु गीतिमात्रस्थैनाभिधायकमित्यन्यत् । गीतिरहितमनियताक्षर यज्ञ । एतिज्ञिवध मन्त्रजात कर्मोपयोगि । चकारादथर्वाङ्गिरसोऽपि गृह्यन्ते । एवकारोऽहमेवेत्यवधारणार्थ ॥ १७ ॥ किच—गम्यत इति गति कर्मफलम् 'ब्रह्मा विश्वस्रजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमा सात्त्विकीमेता गतिमाहुर्मनीषिण ' इत्रेव मन्वाद्युक्तम् । भर्ता पोष्टा

## ५ माष्योत्कवदीपिका।

द्दीयतेऽत्र तत्स्वधाराब्देन प्राह्मम्। सर्वप्राणिभिर्यद्यतेऽत्र तदौषधम्। यद्वा स्वधाराब्देन साधारणमन्न गृह्यते। औषधराब्देन स्वाधिनिवर्तकमौषधम्। येन पितृभ्यो देवेभ्यश्च हिवदीयते स मन्त्र आज्य हिव यस्मिन्ह्यते सोऽप्ति हुत ह्वनकमित्रयानारक फलजात मद्यतिरिक्त नास्तीति समुदायार्थं ॥ १६ ॥ किचास्य प्रत्यशादिसिन्निधापितस्य जगत स्थावरजगमात्मकस्याह पितोत्पाद-यिता माता जनियत्री धाता कमिफलस्य प्राणिभ्यो विधाता पितु पिता पितामह वेद्य वेदितव्य ब्रह्मादि तद्वेदनसाधनमपि अहमेवेन्त्याह—पित्रत्रिमित्यादि। पूयतेऽनेनेति पवित्र पावन यज्ञदानादि। ॐकार प्रणव । ऋक् ऋग्वेद एवमप्रेऽपि। चकारादथर्वाङ्गिरसो गृह्यन्ते ॥ १७ ॥ किच गति कमिण साक्षात्परपरया च फल स्वर्गादि। भर्ता कमिफलप्रदानेन पोषणकर्ता। प्रभु, सपस्य

# ६ श्रीघरीव्याख्या।

श्रौतोऽग्निष्टोमादि , यश्वस्तु सार्त पञ्चयशादि , स्तथा पित्रथे श्राद्धादि , ओषधमोषधिप्रभवमन्न मेषज वा, मन्नो याज्यापुरोनुवाक्यादि , आज्य होमादिसाधनम् , अग्निराहवनीयादि , हुत होम , पतत्सवमहमेव ॥ १६ ॥ किंच—पितेति । धाता कर्मफलविधाता, वेव ह्रेय वस्तु, पवित्र शोधक प्रायश्चित्तात्मक वा, ओंकार प्रणव , ऋग्वेदादयो वेदाश्च अहमेव, स्पष्टमन्यत् ॥ १७ ॥ किंच—गति-

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

क्षात्कारेणावस्थाने भगवत्प्रद्वप्राप्तिं प्रत्यविद्भरत्वात् । उक्तच 'सेय कियारिमका शक्ति शिवस्य पशुवितेनी । चन्ययित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धपुपपदिका ॥' इति । मयाप्युक्त 'उपक्रमे थैव बुद्धिर्भावामावातुयायिनी । उपसहितिकाले सा भावाभावातुयायिनी ॥' इति तन्नतत्र

# तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १९॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

मत्त्रपन्नानामार्तिहरः, सुहृत् प्रत्युपकारानपेक्षः सन् उपकारी, प्रभव उत्पत्तिर्जगतः, प्रख्यः प्रष्ठीयते यसिन्निति । तथा स्थानं तिष्ठत्यसिन्निति । निधानं निक्षेपः कालान्तरोपभोग्य प्राणिनां, बीजं प्ररोहकारण प्ररोहधार्मणाम् । अव्ययं यावत्संसारभावित्वाद्व्ययम् । नह्यबीजं किंचित्प्ररोहित । नित्यं च प्ररोहद्दर्शनाद्वीजसंतिर्तनं व्येतीति गम्यते ॥ १८ ॥ किंच—तपा-मीति । तपाम्यहमादित्यो भृत्वा कैश्चिद्रहिमभिष्ठत्वणैरह वर्षे कैश्चिद्रहिमभिष्ठत्वज्ञाम्युत्त्वज्य पुनर्निगृह्वामि कैश्चिद्रहिमभिष्ठत्वभासे पुनरुत्वज्ञामि प्रावृष्टि । असृतं चैव देवाना सृत्युश्च

२ आनम्दगिरिज्याख्या ।

कर्मेति। पोष्टा कर्मफलस प्रदाता। कार्यकरणप्रपञ्चसाधिष्ठानिससाह—निवास इति। शीर्यते दु खमसि-न्निति च्युत्पत्तिमाश्रिसाह—शरणिसिति। प्रभवसमाजगिदिति च्युत्पत्तिमादायोक्तम्—उत्पत्तिरिति। कारणस्य कथमव्ययत्विससाशङ्काह—याविदिति। कारणमन्तरेणापि कार्यं कदाचिदुदेष्यति कि कारणेनेसाशङ्काह— नहीति। मा भूत्तिहें ससारवशायामेव कदाचित्कार्योत्पत्तिरिसाशङ्काह—नित्यं चेति। कारणव्यकेनांशमङ्गीकृत्य तद्व्यतमव्यक्तिश्च्यत्व पूर्वकालस्य नास्तीति सिद्धवत्कृत्य विशिनष्टि—वीजिति॥ १८॥ इतश्च सर्वात्मत्वे भगवतो न विवदितव्यमित्याह—किंचेति। 'आदित्याजायते वृष्टि' इति स्मृतिमवष्टभ्य व्याच्छे—कैश्चिदिति। ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुषरी)।

कृताकृतावेक्षक । निवसन्त्यसिनिति निवास आश्रयो यजमानादि । शरण रक्षक । सुहृदुपकारमनपेक्ष्योपकर्ता । प्रभव उत्पत्तिस्थानम् । प्रलयो लयस्थानम् । स्थान स्थितिस्थानम् । निधान कर्मकलसमर्पणस्थानम् । कालान्तरे फलप्रसवार्थे बीज प्ररोह्कारण प्ररोह्धार्मणाम् । अव्यय यावत्ससारभावित्वात् ॥ १८ ॥ अह तपामि आदित्यो भूत्वा । अह वर्षे

४ मधुसूदनीन्याख्या ।

सुखसाधनस्यैव दाता । प्रभु स्वामी मदीयोऽयमिति स्वीकर्ता । साक्षी सर्वप्राणिना शुभाशुभद्रश्च । निवसन्यसिन्निति निवासो भोगस्थानम् । शीर्यते दु स्वमस्मिन्निति शरणम् । प्रपन्नानामातिहृत् । सुहृत् प्रत्युपकारानपेक्ष सनुपकारी । प्रभन्न उत्पत्ति प्रलयो विनाश स्थान स्थिति । यहा प्रकर्षेण भवन्यनेनेति प्रभव स्वशः । प्रकर्षेण लीयन्तेऽनेनेति प्रलय सहर्ता । तिष्ठन्यसिन्निति स्थानमाधार । निधीयते निक्षिप्यते तत्कालभोगायोग्यतया कालान्तरोपभोग्य वस्त्वसिन्निति निधान स्क्ष्मरूपसर्ववस्त्वधिकरणं प्रलयस्थानमिति यावत् । शङ्कपद्मादिनिधिर्वा । बीजसुत्पत्तिकारणम् । अव्ययमिनाशि नतु बीह्यादिवद्विनश्वरम् तेनानायनन्तं यत्कारण तद्य्यहमेवेति पूर्वेणव सवन्ध ॥ १८॥ किच—तपाम्यहमादित्य सन् । ततश्च तापवशादह वर्षं पूर्ववृष्टिरूप रस पृथिव्या

५ भाष्योत्कषदीपिका।

नियन्ता खामीतियावत् । साक्षी प्राणिना शुभाशुभयो पक्षपातिविनिर्मुक्तमनुद्रष्टा । निवसन्ति प्राणिनोऽसिश्विवास । प्राणिवास-स्थानमित्यर्थं । निवसन्ति भोगाय प्राणिनोऽसिश्विति निवासो भोगस्थानमिति वा । शीर्थते दु खमसिशिति शरणमातीना मतप्र-पन्नाना पीडाहर । सुहत्प्रत्युपकारिनरपेक्ष सञ्चपकारकर्ता । प्रभवनमिति प्रभव उत्पत्ति । प्रलीयते विश्वमसिशिति प्रलय । वैद्वा प्रकर्षेण भवत्यनेनेति प्रभव स्वष्टा । प्रलीयतेऽनेनेति प्रलय सहर्ता । भाष्यस्थोपलक्षणार्थलादिवरोध । तिष्ठलसिगित्यतिकाले विश्वमिति स्थानम् । निधीयते निक्षिप्यते कालान्तरोपभोग्य प्राणिना कर्मफलमसिशिति निधान शङ्कपद्मादिनिधिवा । भाष्य तूपलक्षणार्थमित्युक्तमेव । बीज प्ररोहधर्मिणा वस्तुना प्ररोहकारणम् । अव्यय यावत्ससारभाविलात् । नहावीज किंचित्प्ररोहति । प्ररोहदर्शनाद्वीजसत्तेर्निखलमिति गम्यते । अव्ययमविनाश्चि नतु त्रीह्यादिबीजविद्वनश्वरमिति वा । आचार्येस्तु बीजशब्देन भग्यत सार्वात्म्यप्रतिपादकप्रकरणे पठितेन बीजमात्र गृह्यत इत्यभिप्रायेणाव्ययपदस्य तत्रोपपत्तिर्दिशिता । बीजशब्देन जगद्वीजस्य बह्यण उपादाने तु अव्ययपदस्योपपन्नत्वेन सुगमलात् । ब्रह्मण परमकारणत्या उक्तलाचाय पक्ष उपेक्षित इति ध्येयम् । गला-दिक सर्वमहमेवेल्थ्यं ॥ १८ ॥ किचाहमादिल्यो भूला कैश्वित्वरणे प्रीष्मतौ तपासि । कैश्वित्वरुणेरह वर्ष पूर्व मयैव लक्त अष्टसु

६ श्रीधरीव्याख्या ।

रिति । गम्यत इति गति । फलम्, मर्ता पोषणकर्ता, प्रमु नियन्ता, साक्षी शुभाशुभद्रष्टा, निवास भोगस्थानम्, शरण रक्षक, मुह्दितकर्ता, प्रकर्षेण भवस्थनेनेति प्रमवः स्रष्टा, प्रकीयतेऽनेनेति प्रलय सहता, तिष्ठन्त्रसिन्निति स्थानमाधार , निवीयतेऽसिन्निति निधान लयस्थानम्, बीज कारणम्, तथाप्यन्ययमविनाशि नतु त्रीद्यादिबीजवन्नश्वरमित्यर्थं ॥ १८॥ किंच—तपामीति । आदि-

७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या ।

वितत्य विचारितचरमेतदितीहोपरस्यते ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ तपास्यहमिलादि अद्वैतकथाप्रसङ्गेनोक्तम् ॥ १९ ॥ नन्वेव यदि बाह्यया-

# त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा खर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २०॥

## १ भीमण्डाकरमाप्यम्।

मर्खानां। सद् यस्य संबन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतमसचैवाहमर्जुन। न पुनरत्यन्तमेवासद्भगवान् स्वयं कार्यकारणे वा सदसती। ये पूर्वोंकैरनुवृत्तिप्रकारैकत्वपृथक्त्वादिविशानैर्यशैमां पूजयन्त उपासते श्वानः विदस्ते यथाविश्वानं मामेव प्राप्नुवन्ति॥१९॥ ये पुनरज्ञा कामकामास्त्रविद्या ऋग्यज्ञ सामविदो मा वस्त्राः

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

वर्षांसांगिनमहावेकस्थेकिसान्काले विरुद्धावित्याशक्काह—अग्रुभिरिति । ऋतुभेटेन वर्षस्य निम्रहोत्सांगिवेककर्तृका-विरुद्धावित्यर्थ । यस कारणस्य सबन्धित्वेन यरकार्यमभिषज्यते तदिह सिद्ध्युच्यते, कारणसवन्धेनानभिव्यक्त कारणभेवानभिव्यक्तनामरूपमसिदिति व्यविद्यते तदेतदाह—सिद्ति । ऋत्यवाद व्युदस्यति—न पुनिरिति । भगवतोऽत्यन्तासन्य कार्यकारणकल्पना निरिधिष्ठाना न तिष्ठनीत्यर्थ । तिर्हं यथाश्चत कार्यस्य सस्य कारणस्य चासन्य-मास्थेयित्याशक्का वागव्देन निषेधित—कार्येति । निष्ठ कार्यस्यात्यन्तिक सन्य वाचारम्भणश्चतेनंपितरस्यात्यन्ति-कमसन्य 'कुतस्तु खल्ज' इत्यादिश्चतेरित्यर्थ । उक्तजानयक्षेगवटिभिनिवष्टवुद्धीना कि फलमित्याशक्का सचो वा कमेण वा मुक्तिरित्याह—य इति ॥ १९ ॥ भगवद्भक्तानामिष निष्कामाना(णा)मेव मुक्तिरिति दर्शियतु सका-माना पुसा ससारमवतारयित—ये पुनिरिति । तिस्रो विद्या अधीयते विदन्तीति वा त्रेविद्या वेदविदस्तदाह— ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुषरी)।

षृष्टितां निगृहामि अष्टसु मासेषु कैश्चिद्रशिमि । उत्सृजामि च चतुर्षु मासेषु कैश्चिदिति । अमृत जीवन मृत्युर्मरणम् । अमृत देवानं वा । सत् साधु, असत् असाधु । एतत्सर्वमहमेव । अतत्तेषा विश्वतोसुख मम भजन कुर्वता सर्वरू-पेणाहमनुत्रह करोमीति भाव ॥ १९ ॥ ये पुनरुक्तेषु प्रकारेष्यन्यतमेनापि मा न भजन्ते ते केवलकर्मठा का गतिं प्रामुबन्तीति शृषु—श्रेविद्या इति । तिस्र ऋग्यजु सामरूपा विद्या येषा ते त्रिविद्याः त एव श्रेविधाः सोमपाः

# ४ मञ्जसूत्नीव्याख्या ।

निगृह्णाम्याकर्षामि कैश्विद्रिश्मिभरष्टसु मासेषु । पुनत्तमेव निगृहीत रस चतुर्षु मासेषु कैश्विद्रिश्मिभरुस्जामि च वृष्टिरूपेण प्रक्षिपामि च मूमौ । अमृत च देवाना सर्वप्राणिना जीवन वा । एवकारस्याहमिखनेन सबन्ध । मृत्युश्व मर्त्याना सर्वप्राम्णिना विनाशो वा । सत्, यत्सवन्धितया यद्विद्यते तत्तत्र सत् । असच यत्सवन्धितया यत्र विद्यते तत्तत्रासत् । एतत्सर्वम-हमेव हे अर्जुन, तस्मात्सर्वात्मान मा विदिला खखाधिकारानुसारेण बहुमि प्रकारमामेवोपासत इत्युपपत्रम् ॥ १९ ॥ एवमेकलेन पृथक्लेन बहुधा चेति त्रिविधा अपि निष्कामा सन्तो भगवन्तमुपासीना सत्त्वश्चिद्वशानोत्पत्तिद्वारेण क्रमेण मुच्यन्ते । ये तु सकामा सन्तो न केनापि प्रकारेण भगवन्तमुपासते किंतु खखकामसाधनानि काम्यान्येव कर्माण्यनु-

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

मासेषु निग्रह्मामि । कैश्वित्करणैरह वर्ष पुनर्वर्षास्त्यजामि । अमृत वैवाहमेव मर्लाना मृत्युश्वाहमेव । सदसच्चाहमेव यस कारणस्य सबन्धितया यत्कार्य नामरूपाभ्या व्यञ्यते तदन सच्छव्देनोपादीयते । कारणासवन्धेन नामरूपाभ्यामनिभ्यक कारणात्मना स्थितमसिद्युच्यते । ननु सदसच्छव्दयोर्मुख्योऽर्थं कृतो नाङ्गीकियते इतिचेत् 'वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेलेव सल्य', 'तदनन्यलमारम्भणशब्दादिभ्य ' । विमत मिथ्याहर्यलात् परिच्छिन्नलात् जडलात् शुक्तिरूप्यवत् । 'तरित शोकमात्म- वित्' इति श्रुत्युक्तवन्धोपलक्षितससारिवृत्ते प्रपन्नसिथ्याल विनानुपपत्तिरिति श्रुतिस्त्रानुमानार्थापत्तिभ्य कार्यजातस्यासत्त्वाव- धारणात् सर्वाधिष्ठानस्य श्रून्यलायोगाचिति ग्रहाण । एवभूत सन्वपि वस्तुत सर्वोपाधिविनिर्मुक्त खच्छ एवासीति ध्वनयन् सर्वो- धयति—हे अर्जुनेति ॥१९॥ 'एव ये सतत कीर्तयन्त यतन्तश्च हदनता । नमस्यन्तश्च मा मत्त्या नित्ययुक्ता उपासते । ज्ञान- यक्नेन एकलेन पृथक्तेन बहुधा नोपासते ' इति पूर्वोक्तेन्तिप्रकारै मा पूजयन्तस्त साक्षात्परंपरया च मामेव प्राप्नुवन्तीर्थादुक्तम्

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

स्थारमना स्थितत्वान्निदामसमये तपामि जगतस्ताप करोमि बृष्टिसमये च वर्षमुत्स्जामि विमुन्नामि कराचित्तु वर्ष निगृह्णामि आक्षांमि अमृत जीवन मृत्युश्च नाश सत्त्यूळ इत्यम् असच स्क्षममदृदयम् एतत्सर्वमहमेवेति मत्वा मामेव बहुधा उपासत इति पूर्वेणवान्वय ॥ १९ ॥ तदेवम् 'अवजानन्ति मां मूढा' इत्यादिश्लोकद्भयेन क्षिप्रफळाश्चया देवतान्तर मजन्तो मा नाद्रियन्त इत्यभक्ता दक्षिता । 'महात्मानस्तु मा पार्थ' इत्यादिना च मक्ता उक्तास्त्रकैतत्वेन पृथक्त्वेन वा परमेश्यर श्रीवासुदेव थे न मजन्ति तेवा जनम

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

गाविनापि अस्त्राप्तिसार्काप्तिष्टोमादिष्वपि किमन्यो याज्य' अन्युपगमे भेदवाद' । बासुदेव एवेति चेत्कच नापवगसीसादर्थसुच्यते—वैविधा

# ते तं भुक्त्वा खर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्खलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम ।

दिदेवरूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्तीति सोमपास्तेनैव सोमपानेन पूनपापाः शुद्धकिव्विषा यज्ञैरिश्वष्टोः मादिभिरिष्ट्वा पूजयित्वा खर्गतिं खर्गगमनं खर्गतिस्ता प्रार्थयन्ते। ते च पुण्य पुण्यफलमासाद्य सप्राप्य सुरेन्द्रलोक शतकतोः स्थानमञ्जन्ति भुञ्जते दिव्यान्दिवि भवानप्राञ्चतान्देवभोगान्देवाना भोगास्तान् ॥ २०॥ ते तिमिति। ते तं भुक्तवा खर्गलोक विशाल विस्तीर्ण क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकिमिम विशन्त्याः विशन्ति। एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधम्यं केवल वैदिक कर्मानुप्रपन्ना गतागत गत चागत च

#### २ आन दगिरिज्यारया ।

ऋगिति । वस्वादीत्मादिशब्देन सवनद्वयेशानादित्मारुदाश्च गृह्यन्ते । शुद्धिकिरिवषा निरस्तपापा इति यावत् ॥ २०॥ तर्हि स्वर्गप्राप्तिरिप भगवत्प्राप्तिसुत्येत्माशङ्क्षाह—ते तिमिति । पुण्ये स्वर्गप्राप्तिहेताविति यावत् । प्राप्तिस्वर्थो हिशब्द । त्रयाणा हौत्रादीना वेदत्रयविहिताना धर्माणा समाहारिस्त्रधर्मं तदेव त्रेधर्म्यं तद्वुप्रपन्ना । तद्वुगता इति

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

सोमपायिनो याज्ञिका यज्ञैर्मामिष्ट्वा खर्गित फल प्रार्थयन्ते । दिन्यानप्राकृतान्सकल्पमात्रोपनतान्दु खासिमज्ञान् ॥२०॥ त्रयी वेदत्रयी तसामुक्त धर्म त्रयीधर्म काम्ययज्ञ कामकामा विषयकामुका गतागत यातायात सातत्येन लभन्ते । तथाच श्रुति 'प्रवा ह्येते अद्दढा यज्ञरूपा अष्टाद्शोक्तमवर येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते ४ मधुसद्भीव्याक्या ।

तिष्ठन्ति ते सत्त्वशोधकाभावेन ज्ञानसायनमनिक्छ। पुन पुनर्जन्ममरणप्रवन्धेन सर्वदा ससारदु खमेवानुभवन्तीखाह द्वाभ्या। ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदलक्षणा हौत्राध्वर्यद्वेदात्रप्रतिपत्तिहेतविस्तिह्नो विद्या येषा ते त्रिविद्या त्रिविद्या एव स्वार्थिकतिद्ध-तेन त्रैविद्यासिस्त्रो विद्या विदन्तिति वा वेदत्रयविदो याज्ञिका यज्ञैरिप्तिष्टोमादिभि कमेण सवनत्रये वसुरुद्रादिस्रकृपिण मामी-श्वरिमिष्ट्रा तद्भूपेण मामजानन्तोऽपि वस्तुगृत्तेन पूजयिसा अभिषुस्य हुसा व सोम पिवन्तीति सोमपा सन्तस्तेनैव सोमपानेन पूतपापा निरस्तस्वर्गभोगप्रतिवन्धकपापा सकामतया स्वर्गति प्राथयन्ते नतु सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्त्यादि । ते दिवि स्वर्गे लोके पुण्य पुण्यफल सर्वोत्कृष्ट सुरेन्द्रलोक ज्ञातकतो स्थानमासाद्य दिव्यान्मनुष्येरलभ्यान् देवभोगान्देवदेहोपभोग्यान्कामानश्रन्ति भुजते ॥२०॥ तत किमनिष्टमिति तदाह—ते सकामास्त्र काम्येन पुण्येन प्राप्त विज्ञाल विस्तीर्ण सर्गलोक भुक्ला, तद्भोगज नके पुण्ये क्षोणे सित तदेहनाशात्पुनर्देहग्रहणाय मर्सलोक विज्ञानित । पुनर्गभेवासादियातना अनुभवन्तीसर्थ । पुन पुनरेतसु-क्तप्रकारेण । हि प्रसिद्धर्य । त्रैधर्म्य हौत्राध्वर्यवौद्गात्रधर्मत्रयाई ज्योतिष्टोमादिक काम्य कर्म । त्रयीधर्ममिति पाठेऽपि त्रय्या वेदत्रयेण प्रतिपादित धर्ममिति स एवार्थ । अनुप्रवत्रा अनादौ ससारे पूर्वप्रतिपत्त्यपेक्षयाऽनुवन्त, पूर्वप्रतिपत्त्यनन्तर मनु-

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

इदानीमज्ञाना भगवद्भक्तिवर्णिताना केवलकर्मजडाना स्वर्गप्राप्त्यापि ससारानिवृक्तिरिखाह—जैविद्या इत्यादिना । ऋग्यजु सामवेदप्रतिपादितकर्ममात्रज्ञा याज्ञिका सोम पिवन्तीति सोमपास्तेनैव सोमपानेन पूतानि पापानि स्वर्गप्रतिबन्धकानि येषा ते

शुद्धकिल्विषा धूतपापा इतियावत् । यज्ञैरिमिष्टोमादिभिर्मामिन्द्रवस्तादिरूपिणमज्ञानन्तोऽपि वस्तुवृत्त्या तद्भूपिण मामिष्ट्या पूज्यिला

ये स्वर्गति स्वर्गगमन गम्यत इति गति फलं स्वरेव गतिरिति वा ता प्रार्थयन्ते च पुण्य पुण्यफल सुरेन्द्रस्य देवराजस्य पुरदरस्य
लोक स्वर्गलोक आसाद्य सप्ताप्य दिवि स्वर्गे दिव्यान् दिविमवान् देवभोगान् देवभोज्ञ योग्यान् भोगानश्रन्ति भुञ्जते ॥२०॥ एतादशस्त्राप्याप्यतिकहेनासादितस्त्रापि स्वर्गलोकस्य सान्तलादिनष्टता बोधयति —ते इति । ते त्रैविद्या त स्वर्गलोक विश्वाल विस्तार्ण
भुक्ला पुण्ये यज्ञादिरूपे भोगप्रदे भोग दत्त्वा क्षीणे सित मर्सलोक विश्वन्त्याविशन्ति । गर्भवासादिदु समनुभवन्तीस्वर्थ । एव

स्वर्थोक्तेन प्रकारेण हि प्रसिद्ध त्रयाणा धर्माणा हौत्राप्त्रयंवौद्धात्राणा ऋग्यजु समाख्यवेदत्रयवोधिताना समाहारिक्षधर्म तदेव त्रैध
श्रीधरीव्याख्या ।

मृत्युप्रवाहो दुर्वार इलाह—न्नेविद्या मामिति द्वाभ्याम् । ऋग्यजु सामळक्षणास्तिल्लो विद्या येषा ते त्रिविद्या त्रिविद्या पव त्रैविद्याः स्वार्थे तिद्धतः । तिल्लो विद्या अवीयन्ते जानन्तिति वा त्रैविद्याः । वेदत्रयोक्तकर्मतत्परा इलार्थः । वेदत्रयविहितैयत्रैमामिश्चा ममैव रूपं देवतान्तरमिलाजानन्तोऽपि वस्तुत इन्द्रादिरूपेण मामेवेश्चा सपूज्य यज्ञशेष सोम पिवन्तीति सोमपा तेनैव पूतपापा शोधितकरमपा स्ति स्वर्गे प्रति गति ये प्रार्थयन्ते ते पुण्यपाळरूप सुरेन्द्रस्य लोक स्वगमासाद्य प्राप्य दिवि स्वर्गे दिव्यानुत्तमान्देवाना भोगान्तश्चित सुक्षते ॥ २०॥ तत्रश्च—ते त सुक्स्वेति । ते स्वर्गकामास्त प्रार्थित विपुल स्वर्गलोक तत्सुल सुक्स्वा भोगप्रापके पुण्ये

७ अभिनवगुप्ताचार्यच्या । इति ॥ २० ॥ ते तं भुक्त्वेति । यद्यपि ते माभेष यजन्ते तथापि स्वर्गमात्रप्रार्थनयामितकर्मनिजसत्वदुर्वछतया स्वर्गदिमात्रेणैव फलेना॰

# अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां निल्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

गतागतं गमनागमन कामकामाः कामान्कामयन्त इति कामकामा लभन्ते गतागतमेव नतु खातक्यं किच्छभन्त इत्यर्थः ॥ २१ ॥ ये पुनर्निष्कामाः सम्यग्दर्शिनः अनन्या अपृथग्भूता पर देव नारावण-मात्मत्वेन गताः सन्तिश्चन्तयन्तो मां ये जना संन्यासिनः पर्युपासते तेषां परमार्थदर्शिनां नित्याभियुक्तानां सतताभियोगिना योगक्षेमं योगोऽप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमस्तद्रक्षण तदुभयं वहामि प्रापयाम्यह्म्।

२ आनन्द्गिरिब्याख्या ।

यावत् । कामकामाना गमनागमनद्वारा कामितफलािस श्रीदेष्टमेव चेष्टितमित्याशक्काह—गतेति ॥ २१ ॥ फलमनभिसधाय ध्वामेवाराध्यता सम्यग्दर्शननिष्ठानामत्यन्तनिष्कामाना(णा) कथ योगसेमी स्वातामित्याशक्काह—ये पुनरिति । तेषां योगस्रेम वहामीत्युत्तरत्र संबन्ध । येभ्योऽम्यो न विद्यत इति ब्युत्पत्तिमाश्रित्याह—अपृथिगिति ।
कार्यस्येव कारणे तादात्म्य व्यावत्यति—परिमिति । अहमेव वासुदेव सर्वात्मा न मत्तोऽन्यत्किचिद्स्तीित
शात्वा तमेव प्रत्यञ्च सदा ध्यायन्त इत्याह—चिन्तयन्त इति । प्राकृतान्व्यावर्त्य मुख्यानधिकारिणो निर्दिशिति—
संन्यासिन इति । पर्युपासते परित सर्वतोऽनविद्यन्तिया पश्यन्तीत्यर्थ । नित्याभियुक्ताना नित्यमनवरतमादरेण
ध्याने व्याप्रतानामित्याह—सततेति । योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम् । तत्रापुनक्कमर्थमाह—योग इति । किमर्थ

३ नीलकण्डब्याख्या (चतुर्धरी)।

पुनरेवापि यन्ति । अष्टाद्शेति षोडशर्त्विज यजमान पत्नी चेति द्वौ ॥ २१ ॥ एवं कर्मिणामावृत्तिं फलं चोक्त्वा भक्तानामिष मद्भजनेनैव सर्वसिद्धिरित्याह—अनन्या इति । नास्ति अन्य उपास्रो येषाम् । अहमेव मगवान्वा- सुदेव इत्यमैदेन चिन्तयन्त इत्यर्थ । ये जनाः पर्युपासते परितः साक्ल्येन कारस्न्येनाद्वैतः ख्रेल्यर्थ । उपासते तेषा नित्याभियुक्ताना सतताभियोगिना । योग अप्राप्तस्वान्नादेर्योगभूमिकाया वा प्रापण । क्षेमः तस्वैव प्राप्तस्य सरक्षण ।

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

ध्यलोकमागस्य, पुन प्रतिपन्ना, कामकामा दिन्यान्मोगान्कामयमाना एव गतागत छमन्ते । कर्म कृत्वा स्वर्ग यान्ति तत्त आगत्य पुन कर्म कुर्वन्तीत्रेव गर्भवासादियातनाप्रवाहस्तेषामनिशमगुवर्तत इत्यमित्राय ॥ २९॥ निष्कामा सम्यग्दर्शिनस्तु अन्यो मेददृष्टिविषयो न विद्यते येषा तेऽनन्या सर्वाद्वैतद्शिंन सर्वभोगिन स्पृद्धा । अहमेव मगवान्वासुदेव सर्वातमा न मद्यतिरिक्त किंचिदस्तीति ज्ञाला तमेव प्रत्यञ्च सदा चिन्तयन्तो मा नारायणमात्मत्वेन ये जना साधनचतुष्टयसपन्ना सन्या सिन परि सर्वतोऽनविष्ठन्नतया पश्यन्ति ते मदनन्यतया कृतकृत्रा एवेति शेष । अद्वैतदर्शननिष्ठानामत्यन्तिनिकामाना(णा) तेषा स्वयमप्रयतमानाना कथ योगक्षेमौ स्यातामित्यत आह—तेषा नित्यामियुक्ताना नित्यमनवरतमादरेण ध्याने व्याप्रताना

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

म्यंमिति । त्रयीधमीमिति वा पाठ । त्रय्या वेदत्रयेण प्रतिपादितमित्यर्थ । अय पाठ कैश्विद्याख्यातोऽपि भाष्यक्रद्भिरव्याख्याते-लान्नादर्तव्य । अनुप्रपन्ना प्रकर्षेणानुस्तवन्त कामान्वषयान् कामयन्त इति कामकामा गतागत गमनागमन मरणवेदनामनु-भूय क्षणिक खर्गादिकप्रति गमन तत जन्मादिवेदनामनुभवितुमागमन च लभन्ते नतु खात्रक्र्य क्षचिदिप कर्माधीनखात्तेषाम् । १२१॥ ननु कामकामाना तु तत्तत्कामनया कर्मानुष्ठाने कृते सित भोगादिक सिध्यति, ये पुनर्निष्कामा तत्त्वदर्शिनस्ला पर्युपासते तेषा भोगकामनारिहतानामि शरीरियतिहेतुभृतौ योगक्षेमौ कथ स्यातामिति तत्राह—अनन्या इति। मत्तोऽपृथगभूता पर देव वासुदेव मामात्मलेन प्रतिपन्ना सन्तो जना मा चिन्तयन्तोऽहमेव वासुदेव इति ज्ञाला प्रखगिमन मा ध्यायन्त पर्युपासते परित सर्वतोऽनवच्छिन्नतया पर्यन्तीखर्थ । तेषा सम्यग्दर्शिना निस्नाभियुक्ताना निस्न सत्ततमस्नादरेण मिन्नन्तने व्याष्टताना योगक्षेम वहाम्यह योगश्व क्षेमक्षेति समाहारद्वन्द । अलब्धस्य प्रापण योग । लब्बस्य परिपालन क्षेमस्तदुमयं वहामि प्रापयामि ।

६ श्रीघरीव्याख्या ।

क्षीणे सित मर्लेकोक विश्वन्ति । पुनरप्येवमेव वेदत्रय्या विहित धर्ममनुसता कामकामा सोगान्कामयमाना गतागत यासायात लभन्ते ।। २१ ॥ मद्भक्तास्तु मत्प्रसादेन कृतार्था भवन्तीत्याह—अनन्या इति । अनन्या नास्ति मद्यतिरेकेणान्यत्काम्य भजनीय देवतान्तर

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याकवा ।

विक्र दन्ति । अतर्वेवा पुनस्वर्तको वर्म । एव ते गतागत रूमन्ते ॥ २१ ॥ नतु थागस्य पुनरावृत्तिप्रसवधर्मा स्वभाव' । तथाहि— अनन्या इति । तेम्बोऽन्ये मा विन्तयन्त कथमनन्या अविद्यमानमन्यन्मद्यतिरिक्त कामनीय फळ येदामिति । योगोऽप्रतिरूक्पमस्त्वरूप

श्रीधर-मधुसूदन-नीलक्षण्ठें।

# येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते अद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥ २३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्वानी त्वामैव में मतं स च मम प्रियो यसात्तसात्ते ममात्मभूताः प्रियाश्चेति । नन्वन्येषामि भक्तानां योगक्षेम वहत्येव भगवान् । सत्यमेवं वहत्येव । कि त्वयं विशेषोऽन्ये ये भक्तास्ते स्वातमार्थ स्वयमिष योगक्षेममीहन्ते । अनन्यदर्शिनस्तु नात्मार्थ योगक्षेममीहन्ते । निह ते जीविते मरणे वात्मनो गृद्धिं कुवै- नित केवलमेव भगवच्छरणास्ते । अतो भगवानेव तेषा योगक्षेमं वहतीति ॥२२॥ नन्वन्या अपि देवता- स्त्वमेव चेत्तद्भक्ताश्च त्वामेव यजन्ते । सत्यमेवम् —येऽप्यन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवतासु भक्ता अन्य- देवताभक्ताः सन्तो यजन्ते पूजयन्ति श्रद्धयास्तिक्यबुद्ध्यान्विता अनुगतास्तेऽपि मामेव कौन्तेय

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

परमार्थदिशिनां योगक्षेमं वहसीत्याशक्काह—ज्ञानीत्वित । अवस्तेषा योगक्षेम वहामीति संबन्ध । सम्यग्दर्शनिन् हानामेव योगक्षेम वहति भगवानिति विशेषणममुख्यमाण शक्कते—निवित । अन्येषामिप भक्तानां भगवान्योग क्षेमं वहतीत्येतदृङ्गीकरोति—सत्यमिति । तिर्हं भक्तेषु ज्ञानिषु च विशेषो नास्तीति पृच्छति—किंत्वित । तत्र विशेषं भतिज्ञाय विष्णोति—अयमित्यादिना । योगक्षेममुहिश्य स्वयमीहन्ते चेष्टा कुर्वन्तीति यावत् । आत्मविद्रां स्वार्थं योगक्षेममुहिश्य चेष्टाभाव स्पष्टयति—नहीति । गृद्धिरपेक्षा कामना तामित्येतत् । ज्ञानिना तिर्हं सर्वत्रानाम् क्षेत्राशक्काह—केवळिमिति । तेषां तदेकशरणत्ये फिलतमाह अत हति । इतिशब्दो विशेषशब्देन सबध्यते ॥ २२ ॥ तत्तदेवतात्मना परस्थैवात्मन स्थित्यम्युपगमादेवतान्तरपराणामि भगवच्छरणत्वाविशेषात्तदेकनिष्टत्वम-किंवित्करमिति मन्वान शक्कते—निविति । उत्तमङ्गीकृत्य परिहरति—सत्यमित्यादिना । देवतान्तरयाजिना १ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

तद्भ्यमहमैन वहामि निर्वहामि । तैरन्नाद्यथे वा योगभूमिष्कीं विभूमिलामार्थं वा चिन्ता न कर्तव्येत्यर्थः । अनम्ब-चेतसां तेषां मद्भिन्नस्वात्सर्वे सेत्स्यतीत्यर्थ । तथाचोक्त 'ज्ञानी त्यात्मैव में मतम्' इति ॥ २२ ॥ अविधिपूर्वक ४ मधुसुद्दनीव्याक्या ।

देहयात्रामात्रार्थमप्यप्रयतमानाना योग च क्षेम च अलब्धस्य लाम लब्धस्य परिरक्षण च शरीरस्थिल्य योगक्षेममकामयमा-मानामपि नहामि प्राप्याम्यह सर्वेश्वर । 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽल्यथमह स च मम प्रिय । उदारा सर्व एवैते ज्ञानीलात्मैव मे मतम्' इति ह्युक्तम् । यद्यपि सर्वेशमपि योगक्षेम नहति भगवान् तथाप्यन्येषा प्रयक्षमुत्पाय तहारा नहति, ज्ञानिना तु तदर्थ प्रयक्षमज्ञत्पाय नहतीति विशेष ॥ २२ ॥ नन्वन्या अपि देवतास्लमेव तद्यतिरिक्तस्य नस्लन्तरस्यामावात् तथाच देवता-न्तरभक्ता अपि लामेव भजन्त इति न कोऽपि विशेष स्यात् । तेन गतागत कामकामा नस्रुकृद्रादिलादिभक्ता लभन्ते । अनन्याश्विन्तयन्तो मा तु कृतकृत्या इति कथमुक्त तत्राह—येऽप्यन्येति । यथा मद्भक्ता मामेव यजन्ति तथा येऽन्यदेव-ताना नलादीना भक्ता यजन्ते ज्योतिष्टोमादिभि श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धा अन्विता तेऽपि मद्भक्ता एव हे कौन्तेय, तत्ताहे-५ भाष्योक्कवंदीपिका।

यत कारणात् ज्ञानिनो ममात्मभूतलादितिप्रिया । तदुक्तम् 'उदारा सर्व एवैते ज्ञानी लात्मैव मे मत', 'स च मम प्रिय ' इति । यद्यप्यन्येषामि भक्ताना योगक्षेम भगवान्वहलैव तथाप्यन्ये ये भक्ताले आत्मार्थ खयमि योगक्षेममीहन्ते अनन्यदर्शिन छु मेति विशेष ॥१२॥ नन्वन्या अपि देवतास्लामेव लद्यतिरिक्तस्य देवतान्तरादेरभावात्तथा च तद्कक्ता अपि लामेव भजन्ते इति चित्सल्यम्। तथापि इन्द्रादिदेवा वाद्यदेवाभिन्ना इति ज्ञानाभावात्तेषा मद्भक्तेभ्यो विशेष इल्लाह—येऽपीति । येप्यन्याद्य इन्द्रादिदेवताद्य भक्ता सन्त श्रद्धया आस्तिक्यवुद्ध्या अन्विता युक्ता अन्यदेवता यजन्ते पूजयन्ति तेऽपि वृत्तुगल्या मामेव यजन्ति। यथा ६ श्रीषरीव्याक्या।

वेषा तथाभृता ये जना मां निम्तयन्त सेवन्ते, तेषा नित्याभियुक्ताना सर्वदा मदेकनिष्ठाना योग धनादिलाम क्षेम च तत्पालन मोक्ष षा तैरप्रार्थितमध्यहमेव वहामि प्रापयामि ॥ २२ ॥ नतु च त्वद्यतिरेकेण वस्तुतो देवतान्तरस्याभावादिन्द्रादिसेविनोऽपि स्वद्भक्ता प्वेति कथ ते गतागत लमेरस्तत्राह—येऽपीति । श्रद्धयोपेता भक्ता सम्तो येऽपि जना यहेनान्यदेवता सन्द्रादिक्तपा यजन्ते

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

छाम'। क्षेम प्राप्तभगवरस्वरूपप्रतिष्ठाळामपरिरक्षण। येन योगभ्रष्टत्वश्रङ्काणि न भेवित्रर्था। ॥ २२ ॥ वेषि च नामधेपान्तरेरुपासते तेऽिष मामेवोपासते । निहि महान्यतिरेकि किंचित्रायमस्ति निंश्विविविति विशेष । अविधिरन्यो विधि । नानाप्रकारैपिधिमिरहसेव परम्बा सत्तास्वभाषो गाज्य इति नतु यथा येर्व्हाना त्तरदू वणसमुपार्जितमहापातकमळीमसैन्यांक्यातमविधिना दुष्टविधिनेति । एव हि सति मामेव यजन्ते सवयज्ञाना चाहमेव माकेति दश्यमानमेतव्समभक्षति भवेदित्यज्ञकस्मवक्ष्टिकै साक सळापेन । अव्यवहर्षात् निरूपयन्ति । अन्या स्वात्मव्यतिरिक्ता भेदवादुन्ययेन मक्षस्वभावहीनैव काचिद्वेततेति गृहीत्वा तामेव मजन्ते तेऽिष सस्तुतौ मामेव स्वात्मरूप र स्वे

# अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। नतु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयवन्ति ते॥ २४॥

# १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

यजन्त्यविधिपूर्वकमविधिरज्ञानं तत्पूर्वकमज्ञानपूर्वक यजन्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ कस्मात्तेऽविधिपूर्वकं यजन्त इत्युच्यते यसाद्—अहिमिति । अहं हि सर्वयञ्चाना श्रोतानां सार्ताना च सर्वेषा यञ्चाना देव-तात्मत्वेन भोक्ता च प्रभुरेव च । मत्स्वामिको हि यज्ञोऽधियज्ञोऽहमेवात्रेति ह्युक्तम् । तथा नतु माम-भिजानन्ति तत्त्वेन यथावत् । अतश्चाविधिपूर्वकिमिष्टा यागफलाक्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४ ॥

# २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

भगवद्याजिभ्यो विशेषमाह—अविधीति । तद्याकरोति—अविधिरिति ॥ २३ ॥ ननु वस्तादित्येन्द्रादिज्ञानपूर्वकन्मेव तद्रकास्तव्याजिनो भवन्तीति कथमविधिपूर्वक तेषा यजनमिति शङ्कते—कस्मादिति । देवतान्तरयाजिना यजनमिति शङ्कते—कस्मादिति । देवतान्तरयाजिना यजनमिति श्रिक्ष्यो हितिधाना यज्ञाना वस्तादिदे वतात्वेनाहमेव भोक्ता स्वेनान्तर्यामिरूपेण प्रभुश्राहमेवेति प्रसिद्धमेतदिति हिशब्द । प्रभुरेव चेत्युक्त विवृणोति—मत्स्वामिको हीति । तत्र पूर्वाध्यायगतवाक्य प्रमाणयति—अियज्ञोऽहमिति । तथापि देवतान्तरयाजिना यजनमविधिपूर्वकमिति कृत सिद्ध तत्राह—तथेति । ममैव यज्ञेषु भोकृत्वे प्रभुत्वे च सर्ताति यावत् । तथो-भाँकृप्रभ्वोभावस्तव्य तेन भोकृत्वेन प्रभुत्वेन च मा यथावद्यतो न जानन्त्यतो भोकृत्वादिना ममाज्ञानान्मय्यनिधित्वभाँणश्र्यवन्ते कर्मफळादित्याह—अतश्चिति ॥ २४ ॥ यद्यन्यदेवताभक्ता भगवत्तत्वाज्ञानात्कर्मफळाच्यवन्ते तिर्हि

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

विधिरभेदबुद्धिस्तद्राहित्यादविधिपूर्वकत्व तदीयभजनस्य ॥ २३ ॥ हि यत सर्वयज्ञानामहमेव सर्वदेवतारूपेण भोक्ता प्रमु फल्डदाता च । एवसति ते मा प्रत्यगमित्र तत्त्वेन याथातथ्येन न जानन्ति अतश्चयवन्ति ज्ञाननिष्ठा-

## ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

वतारूपेण स्थित मामेव यजन्ति पूजयन्ति । अविधिपूर्वक अविधिरज्ञान तत्पूर्वक सर्वातमलेन मामज्ञाला मद्भिन्नलेन वस्वादीन्करूपिया यजन्तीलर्थ ॥ २३ ॥ अविधिपूर्वकल विग्णवन्मल्यप्रच्युतिममीषामाह—अह भगवान्वासुदेव एव सर्वेषा यज्ञाना श्रोताना स्मार्ताना च तत्तद्देवतारूपेण भोक्ता च खेनान्तर्यामिरूपेण अवियज्ञलात्रप्रभुश्च फलदाता चेति प्रसिद्धमेतत् । देवता नत्तरयाजिनस्तु मामीद्द्य तत्त्वेन मोक्तृलेन प्रभुत्वेन च भगवान्वासुदेव एव वस्वादिरूपेण यज्ञाना भोक्ता खेन रूपेण च फलदाता न तदन्योऽस्ति कश्चिदाराध्य इखेवरूपेण न जानन्ति। अतो मत्स्रक्ष्मापरिज्ञानान्महतायासेनेष्ट्वापि मय्यनपितकर्माणस्तत्तद्देवलोक धूमादिमार्गेण गला तद्योगान्ते च्यवन्ति प्रच्यवन्ते । तद्योगजनककर्मक्षयात्तद्देद्यदिवयुक्ता पुनर्देद्दयहणाय मनुष्यलोक प्रलावर्तन्ते । ये त्र तत्तद्देवतासु भगवन्तमेव सर्वान्तर्यामिण पर्यन्तो यजन्ते ते भगवद्गितकर्माणस्तद्विद्यासहितकर्मवशादिचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोक गला तत्रोत्पन्नसम्यग्दर्शनास्तद्भोगान्ते मुच्यन्त इति विवेक ॥ २४॥ देवतान्तरयाजिनामनावृक्तिफलाभावेऽपि तत्तद्देवतायागानुरूपक्षद्रदक्षलावाप्तिर्घुवेति वदनमगवद्याजिना तेभ्यो वैलक्षण्यमाह—अविधिपूर्वकथाजिनो हि त्रिविधा अन्त -

# ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

कुन्तीस्रुतोऽपि ल वस्तुवृत्त्यास्मित्पतामद्दौहित्र एवेति सबोधनाशय । तथापि मद्भजने वास्रुदेवव्यतिरिक्त वस्तु नास्तीति ज्ञान विविस्तद्भावोऽविधिस्तत्पूर्वेक यजन्त इत्यर्थ ॥ २३ ॥ एतदेव स्फोरयित — अह्मिति । सर्वयज्ञाना श्रौताना स्मार्ताना च देवतारूपेण भोक्तान्तर्यामिरूपेण फलप्रदातृरूपेण प्रभुरेव चाद्द हि प्रसिद्धमेतत्। तथा चैतादश मा यतस्तत्त्वेन ये नाभिजानन्ति अतोऽविधिपूर्वेकमिष्ट्रा यागफलभोगान्ते च्यवन्ति ते मर्खलोक विश्वन्ति ॥ २४ ॥ अविधिपूर्वेक यजतामि फलमवश्यभावी-

# ६ भीषरीज्याख्या।

तेऽपि मामेन यजन्तीति सत्यम्, किंत्निविधिपूर्वक मोक्षप्रापक विधि विना यजन्त्यतस्ते पुनरावर्तन्ते ॥ २३ ॥ एतदेव विवृणोति—अह हीति । सर्वेषा यज्ञाना तत्त्वदेवतारूपेणाहमेन मोक्ता प्रमुख स्वामी फलदातापि चाहमेनेत्यर्थ । एवभूत मा ते तत्त्वेन यथा-विश्वाभिजानन्ति अतश्यवन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावर्तन्ते । येतु सर्वदेवतासु मामेनान्तर्यामिण पदयन्तो यजन्ति ते तु नावर्तन्ते ॥ २४ ॥

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

किंत्वविधिना दुष्टेन विधिना भेदग्रहणरूपेणेति । अतस्याह नतु मा स्वात्मानं तत्वेन देवतारूपतया मोकृत्वेन जानन्ति । अतः व्यवन्ते मञ्जूपात् ॥ २३ ॥ किं देवजतत्वेन देवान्यान्तीत्यादि । एतदेव व्यवनमिति यावत् ॥ २४ ॥ येतु मत्स्वरूपभेदेन विदुक्ते देवभूतपितृयागाः भ० गी० ५५

# यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २५॥

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यान्तीति। येऽण्यन्यदेवताभिक्तमत्वेनाविधिपूर्वकं यजन्ते तेषामि यागफलमवर्यभावि, कथम्— यान्ति गच्छिन्ति देववता देवेषु व्रतं नियमो भिक्तश्च येषां ते देववता देवान्यान्ति। पितृनग्निष्वात्ता-दीन्यान्ति पितृवताः श्राद्धादिक्रियापराः पितृभक्ताः। भूतानि विनायकमातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या भूताना पूजकाः। यान्ति मद्याजिनो मद्यजनशीला वैष्णवा मामेव। समाने-ऽप्यायासे मामेव न भजन्तेऽज्ञानात्तेन तेऽल्पफलभाजो भवन्तीत्यर्थः॥ २५॥ न केवलं मद्भक्तानाम-

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तेषा देवतान्तरयजनमिकंचित्करिमसाशङ्काह—येऽपीति । देवतान्तरयाजिनामनावृत्तिफलाभावेऽपि तत्तदेवतायागानुरूपफलप्राप्तिष्रौच्यास तदिकचित्करिमसर्थं । देवतान्तरयाजिनामावद्यक तत्फलमाशङ्कापूर्वकमुद्दाहरित—कथमित्यादिना । नियमो बल्युपहारप्रदक्षिणप्रद्धीभावादिरिस्थं । देवतान्तराराधनस्थान्तवत्फलमुक्त्वा भगवदाराधनस्थानन्तफलत्वमाह—यान्तीति । भगवदाराधनस्थानन्तफलत्वे देवतान्तरागधन स्थक्ता भगवदाराधनमेव युक्तमायाससाम्यात्फलातिरेकाचेस्याशङ्काह—समानेऽपीति । अज्ञानाधीनत्वेन देवतान्तराराधनवतां फलतो न्यूनतां
दर्शयति—तेनेति ॥ २५ ॥ अनन्तफलत्वाद्भगवदाराधनमेव कर्तव्यमित्युक्त सुकरत्वाच तथेस्यह—न केवलमिति ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

मलब्ब्वा ससारगर्ते पतन्ति ॥ २४ ॥ सर्वे मक्ता यथामजन ग्राप्तुवन्ति स्वाराध्यसानिध्यमित्याह—यान्तीति । भूतार्थमिज्या येषा ते भूतेज्या ॥ २५ ॥ मक्रक्तिरतिसुकरा देवतान्तरमक्तिस्तु बहुवित्तव्ययायाससाध्येत्याशये-

#### ४ मधुसुद्नीन्याख्या ।

करणोपाधिगुणत्रयमेदात् । तत्र सात्तिवका देववता , देवा वसुरुद्रादिस्याद्यस्तत्सवन्धिवत बल्युपहारप्रदक्षिणप्रह्वीभावादिरूप पूजन येषा ते तानेव देवान्यान्ति । 'त यथ्ययथोपासते तदेव भवति' इति श्रुते । राजसास्तु पितृवता श्राद्धादिक्रयाभिरिम-ध्वात्तादीना पितृणामाराधकास्तानेव पितृन्यान्ति । तथा तामसा भूतेज्या यक्षरक्षोविनायकमातृगणादीना भूताना पूजकास्तान्येव भूतानि यान्ति । अत्र देवपितृभूतकाव्दाना तत्सवन्धिलक्षणयोष्ट्रमुखन्यायेन समास । मध्यमपदलोपीसमासानज्ञीकारात्मकृति-विक्रतिभावाभावेन च तादर्थ्यचतुर्थीसमासायोगात् । अन्ते च पूजावाचीज्याकाद्पप्रयोगात्पूर्वपर्यायद्वयेऽपि व्रतक्तव्द पूजापर एव । एव देवतान्तराराधनस्य तत्तद्देवतारूपलमन्तवत्फलमुक्ला भगवदाराधनस्य भगवद्भपलमनन्त फलमाह—मा भगवन्त यष्टु पूजिति शील येषा ते मद्याजिन सर्वासु देवतासु भगवद्भावदिश्चिनो भगवदाराधनपरायणा मा भगवन्तमेव यान्ति । समानेऽप्यज्ञानात् भगवन्तमन्तर्यामिणमनन्तफलदमनाराध्य देवतान्तरमाराध्यान्तवत्फल यान्तिखहो दुर्दैववैभवमज्ञानामिख-भिप्राय ॥ २५ ॥ तदेव देवतान्तराणि परिस्यज्यानन्तफल्लाद्भगवत एवाराधन कर्तव्यमतिस्रुकरलाचेखाह—पत्र पुष्प फल

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

खाह—यान्तीति । देववता देवेषु व्रत बल्युपहारप्रदक्षिणाप्रद्वीभावादिरूपो नियमो भक्तिश्च येषा ते देवानुपास्यानिन्द्रवस्यादीन् यान्ति गच्छिन्ति 'त यथायथोपासते तदेव भवति' इति श्रुते । तथा पितृष्विभिष्वात्तादिषु व्रत श्राद्धादिक्रियानियमो भक्तिश्च येषा ते पितृष्वािन्दा । तथा भृतेषु विनायकमातृगणचतु षष्टियोगिन्यादिषु इज्या पूजा येषा ते भूतयाजका भूतािन यान्ति । तथा मग्यजने मम पूजने शील येषा ते मामेव भगवन्त वासुदेव यान्ति आयासस्य समानलेऽप्यज्ञानान्मग्यजनमनल्पफलद विद्यायान्यदेवादिय-जनमङ्गीकुर्वन्ति तेनाल्पफलभाजो भवन्तीत्यहो लोकाना मौद्यमित्यभिप्राय ॥ २५॥ न केवल मम पूजकाना मत्प्राप्तिक्रपमनाः

# ६ श्रीधरीव्याक्या ।

तदेवीपपादयति—यान्तीति । देवेष्विनद्रादिषु व्रत नियमो येषा ते अन्तवन्तो देवान्यान्ति अत पुनरावर्तन्ते । पितृषु व्रत येषां आदादिकियापराणा ते पितृन्यान्ति । भूतेषु विनायकमातृकादिष्विजया पूजा येषा ते भूताने यान्ति । मा यष्टु शील येषा ते मया-जिनस्ते तु मामक्षय परमानन्दरूप नारायण यान्ति ॥ २५ ॥ तदेव स्वभक्तानामक्षयफल्ल्बमुक्तम् । अनायासस्य स्वसक्तेर्दशैयति—

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

दिनापि मामेव यजित ते च मधाजिनो मामेव गच्छन्तीत्युपसहरिष्यति । मतु द्रव्यत्यागार्थमुहिद्य देवतेत्युच्यते तत्कथनमतुहिद्दय स्वात्मतत्वत्य याज्यत्य 'आदित्य प्राप्णीयश्चरु'रिति विधिशेषभूतदेवतोदेशात्मकविध्यन्तरप्रमावितो स्वसादुदेशः । नच स्वात्मविधिरत्तीत्यमिप्रायेणाह—अविधिपूर्वक मामिति । स्वात्मव्यतिरिक्ताया देवतायामस्त्यपेक्ष्यो विधि अप्राप्तप्राप्तत्वत्यत् । स्वात्मा तु परमेश्वरो न
विधिपूर्वको विधिपरिप्राप्यत्वामावात् । निह तद्बुदेशेन किंचित्रप्रवर्तते । तेन विधिपरिप्रापितेन्त्रादिवेवतोदेशेषु सर्वेषु स स्वात्मा विश्वावमास्त्रतस्याव तद्वदेश्यदेवतावभासमितिस्थानीयतयैवाहमहमिकया सत्ततावभार्तमान स्वस्त्रकस्यः सत्तोदिष्ट इति । युक्तिसद्धमेत मा

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति।
तदहं भक्तयुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः॥ २६॥
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नावृत्तिलक्षणमनन्तफलं सुखाराधनश्चाह, कथम्—पत्र पुष्पं फलं तोयमुदकं यो मे महां भक्त्या प्रयच्छति तदह पत्रादि भक्त्योपहृतं भक्तिपूर्वक प्रापित भक्त्युपहृतमश्चामि गृह्वामि प्रयतात्मन शुद्धबुद्धेः ॥ २६ ॥ यत प्रयत्मत —यत्करोषि खतः प्राप्त यदश्चासि यच जुहोषि हवन निर्वर्तयसि श्रौतं

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

भगवदाराधनस्य सुकरत्वमेव प्रश्नपूर्वक प्रपञ्चयति—कथिसत्यादिना । यदि पुष्पादिक भक्तिपूर्वक मदर्थमपित तेनाय ग्रुद्धचेतास्वपस्वी मामाराधयतीत्वहमवधारयामीत्वाह—पत्रसित्यादिना ॥ २६॥ तदाराधनस्य सुकरत्वे तदे-वावश्यकिमत्वाह—यत इति । स्वतं शास्त्राहते प्राप्त गमनादीति यावत् । यदश्चासि य कचिद्भोग सुद्धे । हवनस्य ३ नीळकण्डन्यास्या (चतुधरी)।

नाह—पत्रमिति । भक्तिरेव केवल ममापेक्षिता नान्यदिति भाव । भक्त्युपहृत भक्त्या समापितम् ॥ २६ ॥ अतः सर्वे मद्र्पण कुर्वित्याह—यदिति । यत्करोषि गमनादिक तद्गगवत एव प्रदक्षिणादिक करोमीति मत्प्री-

ध मधुसदनीन्यारया।
तोयमन्यद्वाऽनायासलभ्य यिकंचिद्वसु य किथदिप नरो मे मह्यमनन्तमहाविभूतिपतये परमेश्वराय भक्त्या 'न वासुदेवात्परमित्त किचित्' इति बुद्धिपूर्विकया प्रीला प्रयच्छित ईश्वराय म्लवदुपकल्पयित । मत्वल्लानास्पद्द्रव्याभावात्सर्वस्यापि जगतो मयैवार्जितलात् अतो मदीयमेव सर्वं मह्यमपेयित जन तस्य प्रीला प्रयच्छत प्रयतात्मन द्युद्धुद्धेन्तत्पत्रपुष्पादि तुच्छमिप वस्तु अह सर्वेश्वरोऽश्नामि अशनवरप्रीला लीकृत्य तृप्यामि । अत्र वाच्यस्याल्यन्तितरस्कारादर्शनलक्षितेन लीकार्विशेषेण प्रीलितिश्वरेहुत्व व्यज्यते । 'न ह वै देवा अश्रन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दृष्ट्या तृप्यन्ति इति श्रुते । कस्तातुच्छमिप तदश्नामि, यस्तात् भक्त्युपहृत भक्त्या प्रीला समिपतम् । तेन प्रीला समर्पण मत्लीकारिनिमत्तित्वर्थं । अत्र भक्ता प्रयच्छतीत्युक्ला पुनर्भक्त्युपहृतमिति वदश्वभक्तस्य ब्राह्मणलतपित्वलादि मत्लीकारिनिमित्त न भवतीति परिसख्या स्चयति । श्रीदामब्राह्मणानीततप्रदुलकणभक्षणवत्प्रीतिविशेषप्रतिवद्धसक्त्याभद्यविज्ञानो वाल इत्र मात्राद्यिति पत्रपुष्पादि भक्तापित साक्षादेव भक्षयामीति वा । तेन भक्तिरेव मत्परितोषनिमित्त नतु देवतान्तरवद्धल्युपहारादि बहुवित्तव्ययायाससाध्य किचिदिति देवतान्तरमपहाय मामेव भजेतेल्यमिप्राय ॥ २६॥ कीदशं ते भजन तदाह—यत्करोवि शास्त्रादिहोम निर्वर्तयित । प्रमात्त्राह्मस्यात्वाद्वात्वर्ताति स्वतान्तरमपहाय मामेव भजेतेल्यभिप्राय ॥ २६॥ कीदशं ते भजन तदाह—यत्करोवि शास्त्राहतेपि रागात्प्राह्म गमनादि । यदश्चाति लय तृद्धर्थं कर्मसिद्धार्थं वा । तथा यज्जुहोवि शास्त्रव्यामित्रहोत्रादिहोम निर्वर्तयित । भाष्त्रविक्रालक्तित्ति स्वानान्तरविक्रिक्रा ।

वृत्तिलक्षणमनन्तफलमि तु मत्पूजनसाधनानामितसौलभ्यान्मदाजनमितसुलभमित्याह । पत्र तुलसीपत्र, पुष्प, फल, तोय जल, यो मे मह्य भक्त्या परप्रेम्णा प्रयच्छित अर्पयति । प्रयतात्मन तत् पत्रादि भक्त्या उपहृत समर्पित अश्रामि गृहीला तृष्यामीत्य । सुदान्नोपाहृततन्दुलवद्भक्षयामीति वा । तस्माहेवतान्तरादिपूजन विहायाल्पायासलभ्यवस्तुसाध्यमनन्तफलद मर्यजनमितभक्तया कर्तव्यमित्यमित्यामित्याय ॥ २६॥ यत पत्रादिकमिप भक्तयुपहृत गृह्मि अत सर्वमिप कर्म मर्थ्यापत यथा मनेत्रथा कर्तव्यमिदमेव चातिसुलभ मर्यजनमित्याह । यत्करोषि यद्रागादाचरसि, यचाश्रासि, यच जुहोपि श्रीत स्मार्त वा हवन सपादयसि, यच हिर्-

पश्चमिति । पश्चपुष्पादिमात्रमि मद्य मत्या मीला य प्रयच्छित तस्य प्रयतात्मन शुद्धित्तत्स्य निष्कामभक्तस्य तत्पत्रपुष्पादिक तेन भत्त्योपहृत समिपितमहमश्रामि प्रीला गृह्णामि । निह महाविभृतिपते परमेश्वरस्य मम श्चद्रदेवतानामिव बहुवित्तसाच्ययागादिमि परितोष 'स्यात् किंतु भक्तिमात्रेण । अतो भक्तेन समिपित यिकिवित्पत्रादिमात्रमि तदनुम्रहार्थमेवाश्रामीति माव ॥ २६ ॥ नर्थ पश्चपुष्पादिकमिष यहार्थं पशुसोमादिद्रव्यवन्मदर्थमेवोद्यमेरापाद्य समर्पणियम् , किं तिहे—यदिति । समावतो वा शास्तते वा यर्तिक-७ अभिनवग्रसाचार्यव्याः

मेव यजन्यविधिपूर्वकत्वात् मुख्यभूतमत्प्राप्तिफलस्य । जान्प्रिति कर्त्रमिप्रायस्य नास्ति अपितु परिमितदक्षिणास्थानीयेन्द्रपंदादिमात्र-प्राप्तएव याजकवस्वितिर्धस्तमेवामिति प्रययिषु परस्पदम् । यदुक्त मयव 'वेदा चेद न वेद शाभवपद दूयेत निर्वेदवान्स्वगांशीं यर्ज-मानता प्रतिज्ञहुज्ञातो यजन्याजक । सर्वो कमरसप्रवाहविसरा सवित्सवन्त्योऽखिलास्त्वामानन्द्रमहान्द्रशि विद्वते नाप्राप्य पूर्णा स्थितिम् ॥' इति ॥ २५ ॥ २६ ॥ एव यः उक्तक्रमेण वेत्ति तस्येन्द्रादिदेवतायागोऽपि परमेश्वरयाग इति । यद्प्यन्यस्कर्म तद्पि महेश् श्वरस्वात्मार्चनरूप तस्यैव सर्वत्रोदेशादिलाह—यत्करोविति । देवतान्तरपाजिनो यतोऽमितमनोरथा फल लघयन्ति अतस्य सर्वे प्रागु

# शुभाशुभक्षत्रैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्रुक्तो मामुपैष्यसि॥ २८॥

? श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सार्त वा। यद्दासि प्रयच्छिस ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्यान्नाज्यादि यत्तपस्यसि तपश्चरित कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणं मत्समप्णम् ॥२७॥ एवं कुर्वतस्तव यद्भवित तच्छृणु—ग्रुभाग्रुभफछैरिति। ग्रुभाग्रुभफछैरेवं ग्रुभाग्रुभे इष्टानिष्टे फळे येषा तानि ग्रुभाग्रुभफछानि कर्माणि ते ग्रुभाग्रुभफछै कर्मवन्धनै कर्माण्येव बन्धनानि ते कर्मवन्धनैरेवं मत्समप्ण कुर्वन्मोक्ष्यसे। सोऽयं संन्यासयोगो नाम सन्यासश्चासौ मत्समप्णतया कर्मत्वाद्योगश्चासाविति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मान्त करण यस्य तव स त्व सन्यासयोगग्रुकात्मा सन् विमुक्तः कर्मबन्धनैर्जीवन्नेव, पतिते चासिन्द्रारीरे मामु-

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्वतस्त्व वारयति श्रौतमिति । मत्समर्पण तत्सर्वं मह्य समर्पयेत्यर्थ ॥ २७ ॥ किमतो भवति तदाह—एव-मिति । भगवद्र्पणबुद्धा सर्वकर्म कुर्वतो जीवन्मुक्तस्य शारब्धकर्मावसाने विदेहकैवस्यमावश्यकपित्याह—शुभे-त्यादिना । भगवद्र्पणकरणान्मुक्ति सन्यासयोगाचेति साधनद्वयशङ्का शातयति—सोऽयमिति ॥ २८ ॥ भग ३ नीलकण्डव्यास्या (चतुर्धरी)।

त्यर्थमेव तदर्पण कुर्विति । एव वचनादिष्विप नामकीर्तनादिदृष्ट्या ऊह्यम् ॥ २७ ॥ एव कुर्वतः फलमाह —शुभा-शुभोति । शुभाशुभकलैरिष्टानिष्टकलै कर्मरूपैर्वन्धनैरेव कुर्वन् त्व मोक्ष्यसे भगवद्पणबुद्ध्या यिकंचित्कर्म कुर्वत कर्मलेपो नास्तीत्यर्थः । अयमेवोक्तलक्ष्मणः कर्मफलसन्यासरूपो मार्गस्तत्र युक्तात्मा समाहितचित्त सन् विमुक्त कर्म-

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

श्रीतस्मार्तसर्वहोमोपलक्षणमेतत् । तथा यद्दासि अतिथिब्राह्मणादिभ्योऽन्नाहिरण्यादि । तथा यत्तपस्यसि प्रतिसवत्सरमज्ञातप्रामादिकपापनियत्त्वे चान्द्रायणादि चरसि उच्छृङ्खलप्रवृत्तिनिरासाय शरीरेन्द्रियसघात सयमयसीति वा । एतच सर्वेषा
निल्यनैमित्तिककर्मणामुपलक्षणम् । तेन यत्तव प्राणिखभाववशाद्विनापि शास्त्रमवश्यभावि गमनाशनादि यच शास्त्रवशादवश्यभावि होमदानादि हे नौन्तेय, तत्सर्व लॉकिक वैदिक च कर्मान्येन निमित्तेन क्रियमाण मदर्पण मय्यपित यथा स्यात्तथा
छुरष्व । आत्मनेपदेन समर्पकनिष्ठमेव समर्पणफल नतु मह्य किचिदिति दर्शयति । अवश्यभाविना कर्मणा मिर्य परमगुरौ
समर्पणमेव मद्भजन नतु तद्य पृथग्व्यापार कश्चित्कर्तव्य इल्यिभ्राय ॥ २७ ॥ एतादश्यस्य भजनस्य फलमाह—
एवमनायासिखेडिपि सर्वकर्मसमर्पणक्षे मद्भजने सति छुभाछुमे इष्टानिष्ट फले येषा ते कर्मबन्धनैर्बन्वरूपै कर्मिभर्मोक्ष्यसे
मयि समर्पितलात्तव तत्सवन्धानुपपत्ते कर्मिभर्तत्वत्रलेश्च न सन्नक्ष्यसे । तत्वश्च सन्यासयोगयुक्तात्मा सन्यास सर्वकर्मणा
भगवति समर्पण स एव योग इव चित्तशोधकलाद्योगस्तेन युक्त शोवित आत्मान्त करण यस्य स ल व्यक्तसर्वकर्मा वा ।
कर्मबन्धनैर्जावन्नेव विमुक्त सन्तमयग्दर्शनेनाज्ञानावरणनिर्दत्या मामुपैष्यसि साक्षात्करिष्यस्यह ब्रह्मास्तीति । तत प्रारब्धक-

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ण्यादि ब्राह्मणादिभ्यो ददासि प्रयच्छित, यत्तपस्यसि तपश्चरित, तन्मदर्भण कुरुष्वेश्वरप्ररणया तदर्थमेव सर्व करोमीति बुद्धा मिथ वास्रदेवेऽपित यथा भवति तथा कुरुष्व मत्सविश्वलात्तवैतद्तिस्रलभिति सूचयन्नाह—कौन्तेयेति। यद्वा यथा कुन्ती भर्तु- राज्ञया भवतावीतिन्द्रादिसङ्गेनोत्पाद्यापि तत्कर्मसवन्धवर्जिता तथा लमप्येव कुर्वेन् कर्मवन्धनैर्मोक्ष्यसे इति सबोधनस्य गूढाभिप्राय ॥ २०॥ एव मदर्भण कुर्वेतत्त्व यत्मल भविष्यति तच्छृणु। ग्रुभाग्रुमे इष्टानिष्टे फल्ने येषा कर्मणा तान्येव वन्धनानि ग्रुभाग्रुभफले कर्मक्षेवन्धनैरितियावत्। एव मद्दक्त कुर्वेन् मोक्ष्यसे। कर्मभिनं बध्यस इद्यर्थ । सोऽय मदर्भणबुद्धा कियमाणकर्मसन्यासयोगो नाम फल्ल्यागात्सन्यासथासो कर्मलावोगश्च तेन युक्त कात्मा अन्त करण यस्य स ल संन्यास स्वह्मत सर्वकर्मत्यासथाने सुक्यसन्यासेऽ- जुनाधिकारो भगवतोऽनिभेनेत इत्यभिन्नेत्याचार्येर्न प्रवर्धित । सन्यासयोगयुक्तात्मा सन् ज्ञानप्राप्या जीवनेव कर्मबन्धनैर्विमुक्तः

## ६ श्रीधरीव्याख्या।

चित्कर्म करोषि, तथा यदश्रासि यज्जुहोषि, यहदासि, थत्तपस्यसि तप करोषि तत्सर्व मन्यपित यथा भवत्येव कुरुष्व ॥ २७ ॥ पव च यत्मळ प्राप्स्यसि तच्छ्रणु—कुमेति । पव कुवन्कर्मवन्धनै कर्मनिमित्तेरिष्टानिष्टै फळेर्मुक्तो भविष्यसि । कर्मणा मयि समपितत्वेन

७ अभिनवगुप्ताचार्यब्याख्या ।

क्तोपदेशक्रमेण मदर्पण मन्मयत्वेन भावन कुरु । एष एव च सन्यासयोग इति विस्तीर्ण विस्पष्टप्राय पुरस्तावेव प्रतिजाने इति युक्तियुक्ती

१ मधुसूदन

# समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्तया मिय ते तेषु चाप्यहम्॥ २९॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पैष्यस्यागिसप्यसि ॥ २८ ॥ रागद्वेषवास्तर्हि भगवान्यतो भक्तान जुगृह्वाति नेतरानिति तन्न समोऽ-हिमिति । समस्तुल्योऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियोऽग्निवदहं दूरस्थानां यथाग्नि शीत नाप-नयति समीपमुपसर्पतामपनयति तथाह भक्तान जुगृह्वामि नेतरान् । ये भजन्ति तु मामीश्वर भक्त्या मिथे ते स्वभावत एव न मम रागनिभित्त मिथे वर्तन्ते । तेषु चाप्यह स्वभावत एव वर्ते नेतरेषु

#### २ आनन्दगिरिष्यारया ।

वतो रागद्वेषवस्वेनानीश्वरत्वमाशक्क्य परिहरति—रागेत्यादिना । तर्हि भगवद्गजनमिकंचित्करमित्याशक्क्याह—अग्निवदिति । तत्यपञ्चयति—यथेति । भक्तानभक्ताश्वानुगृह्णतोऽननुगृह्णतश्च भगवतो न कय रागादिमस्वमित्या-शक्क्याह—ये भजन्तीति । ये वर्णाश्रमादिधर्मेमां भजन्ति ते तेनेव भजनेनाचिनत्यमाहात्म्येन परिग्रद्वद्वद्वयो मिय मत्समीपे वर्तन्ते मद्भिव्यक्तियोग्यचित्ता भवन्ति । तुशब्दोऽस्य विशेषस्य द्योतनार्थे । तेषु च समीपे तेषामहमिष स्वभावतो वर्तमानस्तदनुप्रहपरो भवामि । यथा व्यापकमिष सावित्र तेज स्वच्छे दर्पणादौ प्रतिफ्छति तथा परमेश्वरोन

## ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

षन्धनैर्विमुक्त सन् मा सर्वेषा प्रत्यगात्मानमुपैष्यसि ॥ २८ ॥ यतो भक्तानेवानुगृह्णाति नेतरानित्यतो रागद्धे-षवान्भगवानित्यत आह—समोऽहमिति । यथाग्रि रागादिश्न्योऽपि समीपस्थानामेव शीत नाशयित न दूरस्थाना तद्वत्सर्वत्र समोऽप्यह शरणागतानामेव बन्घ नाशयामि नान्येषामित्यर्थ । अतो मम न रागद्धेषाविति भाव । मिय ते तेषु चाप्यहम् । भक्ता अनन्यशरणतया मय्येव वर्तन्ते अहमिप तेष्वेव वर्ते । अभक्तिचित्ताना रागाद्याकान्तत्वेन

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

मैक्षयात्पतितेऽस्मिन्शरीरे विदेहकैवल्यरूप मामुपेध्यसि । इदानीमपि मद्रूप सन्सर्वोपायिनियुत्त्या मायिकमेद्व्यवहारविषयो न भविध्यसील्यथं ॥ २८ ॥ यदि भक्तानेवानुगृह्णति नाभक्तान् ततो रागद्वेषवत्त्वेन कथ परमेश्वर स्यादिति नेत्वाह—सवेषु प्राणिषु समस्तुल्योऽह सद्रूपेण स्फुरणरूपेणानन्दरूपेण च स्वाभाविकेनौपाधिकेन चान्तर्यामिलेन । अतो न मम द्वेषविषय प्रीतिविषयो वा कश्चिदस्ति सावित्रस्येव गगनमण्डलव्यापिन प्रकाशस्य । तिर्हं कथ भक्ताभक्तयो फलवेपम्य तत्राह—ये भजन्ति तु ये तु भजन्ति सेवन्ते मा सर्वकर्मसमर्पणरूपया भक्त्या । अभक्तापेश्वया भक्ताना विशेपयोतनार्थस्तुशब्द । कोऽसौ, मिय ते ये मदिर्पितैर्निष्कामै कर्मभि शोधितान्त करणास्ते निरस्तसमस्तरजस्तामेमलस्य सत्त्वोद्रकेणातिस्वच्छस्यान्त । करणस्य सदा मदाकारा वृत्तिमुपनिषन्मानेनोत्पादयन्तो मिय वर्तन्ते । अहमग्यतिखच्छाया तदीयित्तरत्ता प्रतिविभित्रतस्तेषु वर्ते । चकारोऽवधारणार्थं त एव मिय तेष्वेवाहमिति । स्वच्छस्य हि द्रव्यस्यायमेव स्वभावो येन सबध्यते तदाकार गृह्णतिति । स्वच्यद्वस्य च वस्तुन एष एव स्वभावो यत्तत्र प्रतिकलतीति । तथा अस्वच्छद्रव्यस्याप्येष एव स्वभावो यत्त्वसवद्धस्य प्रविद्यानार्थाति । अस्वच्छद्रव्यस्याप्येष एव स्वभावो यत्त्वसवद्धस्य प्रविद्यानिति । स्वच्यद्वस्य च वस्तुन एष एव स्वभावो यत्तत्र न प्रतिकलनीति । यथा हि सर्वत्र वियमानोऽपि सावित्र प्रकाश स्वच्छे दर्पणादावेवाभिव्यज्यते न लखच्छे घटादौ । तावता न दर्पणे रज्यति न वा द्वेष्टि घटम् । एव सर्वत्र समोऽपि सच्छे भक्तवितेऽभिव्यज्यमानोऽसच्छे चामक्तवित्तेऽनिव्यज्यमानोऽह न रज्यामि कुत्रचित् । न वा

# ५ माप्योत्कपदीपिका ।

पतिते च देहे मा परमात्मान सिंवदानन्द्घन मोक्षाख्यमुपैष्यसि प्राप्यसि ॥ २८॥ नतु मो तादिदानेन भ कानतुगृह्यनस्त द्दानेनाभक्ताननुगृह्यतस्त्व वैषम्यमिति चेक्तत्राह—सम इति । अह परमात्मा सिंवदानन्दघन सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्नम्व-पर्यन्तेषु सम समान । यतो मम द्वेषविषय किथदिप न भवति रागविषयथ । एव ताह कथ भक्ताननुगृह्यासि नेतरानिति तत्राह—य इति । तुशब्द शङ्काव्यवच्छेदार्थ । यथा सवितृप्रकाश स्वच्छास्वच्छद्पेणेषु समोऽपि खच्छेषु विश्वेण । तेने नाखच्छेषु । यथा विह्न सर्वसमोऽपि सिंबहिताना शीत नाशयति नासिंबहितानाम् । यथावा कल्पपृश्चो भक्ताननु नाति जामकान् । एव ये तु भक्त्या मा भजन्ते सेवन्ते ते म्वभावतो मित्र वर्तन्ते । मदाकाराकारितिचित्तरत्त । । । उत्तमहमानो

# ६ श्रीधरीव्याख्या ।

तव तत्फलसक्त्यानुपपत्ते । तैश्च विमुक्त सन्सन्यासयोगयुक्तात्मा मन्याम कर्मणा मद्रपंत म एव योगसेन युक्त आत्मा चिक्त यस तथाभूनस्त्व मा प्राप्त्यसि ॥ २८ ॥ यदि भक्तेम्य एव मीश्च ददासे नामक्तेभ्यश्च नांह तवापि कि रागद्वेपादिकृत वैषम्यमस्ति, नेलाह—सम इति । समोऽह सर्वष्त्रपि भूतेषु । अतो म मम प्रियश्च द्वेष्यश्च नास्त्रेव । एवसलपि ये मा नजन्ति ने भक्ता मयि अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३०॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ ३१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नैतावता तेषु द्वेषो मम ॥ २९ ॥ ग्रुणु मद्भक्तमीहात्म्यम्—अपिचेदिति । अपि चेद्यद्यपि सुष्ठु दुरा-चार सुदुराचारोऽतीव कुत्सिताचारोऽपि भजते मामनन्यभागनन्यभक्तिः सन्साधुरेव सम्यन्द्वत्त एव स मन्तव्यो ज्ञातव्यः । सम्यन्यथावद् व्यवसितो हि यसात्साधुनिश्चयः सः ॥ ३० ॥ क्षिप्रमिति । उत्सन्य च बाह्या दुराचारतामन्ति सम्यन्ववसायसामर्थ्यात्—क्षिप्र शीव्रं भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव शश्वन्नित्यं शान्ति चोपशमं निगच्छति प्राप्तोति । शुणु परमार्थे कौन्तेय, प्रतिजानीहि निश्चितां

२ आनन्दगिरिष्याख्या ।

ऽवर्जनीयतया भक्तिनिरस्तसमस्तकलुषसस्तेषु पुरुषेषु सनिधत्ते दैवीं प्रकृतिमाश्रिता मा भजन्तीत्युक्तःत्वादित्यर्थे. ॥ २९॥ प्रकृता भगवद्गक्ति स्तुवन्पापीयसामपि तत्राधिकारोऽस्तीति सूचयति—द्यूणिवति । सम्यग्वृत्त इव भगवद्गको ज्ञातव्य इसत्र हेतुमाह—सम्यगिति ॥ ३०॥ हेत्वर्थमेव प्रपञ्चयति—उत्सृज्येति । भगवन्त भजमानस्य कथ दुराचारता परिस्रका भवतीत्याशक्काह—श्चिप्रसिति । सति दुराचारे कथ धर्मचित्तत्व तदाह—द्याश्वदिति । उपशमो दुराचाराष्ट्रपरम । किमिति त्वद्गक्तस्य दुराचाराद्रपरतिरूचते दुराचारो पहतचेतस्त्या किमिससौ न नक्क्य-

तत्र मम विशेषतोऽभिन्यक्तिर्गास्तीति भाव ॥ २९॥ मक्तिर्माहात्म्यमाह—अपिचेदिति । अत्यन्तपापिष्ठोऽपि मा यद्यनन्यचेताः सन् भजते तथापि स साधुरेव मन्तव्य । हि यत स सम्यग्व्यवसित सम्यग्वृत्त ॥ ३०॥ सम्यग्व्यवसितत्वादेव क्षिप्र धर्मात्मा भवति । शान्ति च शश्वन्निगन्छति प्रामोति । हे कौन्तेय, त्वमेव मदाज्ञ्या प्रति-

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

द्वेष्म किन्त् । सामग्रीमर्गाद्या जायमानस्य कार्यस्मापर्यज्ञयेज्यलात् विश्वविकल्पत्वचावैषम्य व्याख्येयम् ॥ २९ ॥ किंच मद्भक्तरेवाय महिमा यत्समेऽपि वैषम्यमापाद्यति गृणु तन्महिमानम् । य किंश्वत्युदुराचारोऽपि चेदजामिलादिरिवानन्यभाक् सन्मा भजते कुतिश्चद्वात्येवयात्सेवते स प्रागसाधुरपि साधुरेव मन्तव्य । हि यस्मात्सम्यव्यवसित साधुनिश्चयवान्स ॥ ३० ॥ अस्मादेव सम्यग्व्यवसायात्स हिला दुराचारता-चिरकालमधर्मात्मापि मद्भजनमहिन्ना क्षिप्र शीघ्रमेव भवति धर्मात्मा धर्मानुगतिचत्त् । दुराचारल झिटलेव त्यक्ता सदाचारो भवतील्यर्थ । किच शश्वित्य शान्ति विषयमोगस्पृहा-नित्रत्ति निगच्छति निनरा प्राप्नोत्यतिनिर्वेदात् । किंश्वत्वद्भक्त प्रागभ्यस्त दुराचारलमत्यज्ञसमेवेदपि धर्मात्मा । तथाच स नर्यदेवेवित, नेलाह—भक्तानुकम्पापरवशतया कृपित इव भगवान् । नैतदाश्चर्यं मन्वीथा हे कौन्तेय, निश्चितमेवेदश मद्भक्तर्माहात्म्यम्, अतो विप्रतिपन्नाना पुरस्तादिप ल प्रतिज्ञानीहि सावज्ञ सगर्वं च प्रतिज्ञा कुरु । न मे वासुदेवस्य भक्तोऽ-

भवन्तीत्यर्थं । अहच तेषु स्वभावत एव वर्ते तेषा चित्तवृत्तौ स्वभावादेव प्रतिफलितोऽनुग्राहको भवामीत्यर्थं ॥ २९ ॥ राणु मक्क्तंभिहिमान दुराचारानिप यथा युक्ताननुग्रह्णानीत्याह । अपिचेत् यथि सुदुराचार सुष्ठु अत्यन्त दुष्ट आचार आचरण यस्य स पूर्व सुदुराचारोऽपि यो मा परमेश्वर अनन्यभाक् न विद्यतेऽन्यस्मिन्भिक्तर्यस्य स भजते सेवते स साधुरेव मन्तव्य । हि यस्मात्सम्यग्व्यवसित सम्यक् यथावत् व्यवसाय निश्चय प्राप्त ॥ ३० ॥ ननु कि स्वामनन्यभाक् भजन्निप सुदुराचार एव तिष्ठति, नेत्याह—क्षिप्रिमिति । अत मक्कजनरूपसम्यग्व्यवसायसामर्थ्याद्वाह्यता दुराचारता च विहाय क्षिप्र शीघ धर्मात्मा धर्मे आत्मा चित्त यस्य स वर्मचित्त एव भवति । तत एव शक्षित्रस्य शानितमुपशम नितरा गच्छित प्राप्नोति । अस्मिन्नथेंऽसभावना निरस्यनाह । हे कौन्तेय, मे मम भक्तो न प्रणर्थतीति प्रतिजानीहि निश्चिता प्रतिज्ञा कुरु । यथा

६ श्रीघरीव्याख्या।

वर्तन्ते । अहमपि तेष्वनुआहकतया वर्ते । अय भाव —यथाग्ने स्वसेवकेष्ट्रेव तम शीतादिदु खमपाकुर्वतोऽपि न वैषम्य, यथावा करपृथ्वस्य, तथैव भक्तपृक्षपातिनोऽपि मम न वैषम्य किंतु मक्किरेव मिहमित ॥ २९ ॥ अपिच मक्किरिवर्त्वयं प्रभाव इति दर्शयन्नाह —अपिचेदिति । अत्य त दुराचारोऽपि यद्यप्यपृथवत्वेन पृथग्देवता अपि वासुदेव प्रवेति बुद्धा नरो देवतान्तरभक्तिमकुर्वन्नामेव श्रीनारायण भजते तर्हि साधु श्रेष्ठ एव स मन्तन्य । यतोऽसी सम्यग्न्यवसित परमेश्वरभजनेनैव कृताथों भविष्यामीति नोमनमध्यवसाय कृतवान् ॥ ३० ॥ ननु कथ समीचीनाध्यवसायमात्रेण साधुभैन्तन्यस्तत्राह —क्षिप्रमिति । दुराचारोऽपि मां भजन्त्रिध धर्मचित्तो भगति । ततश्च श्रश्वच्छान्ति शास्रतीसुप्रशान्ति चित्तोपश्चवोपरमक्ष्पा परमेश्वरनिष्ठा नितरा गञ्छति प्रामोति ।

# मां हि पार्थ व्यवाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ ३२॥ किं पुनर्ज्ञीस्त्रणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजत्व माम्॥ ३३॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

प्रतिश्वां कुरु न में मम भक्तो मिथ समर्पितान्तरात्मा मङ्गको न प्रणश्यतीति ॥ ३१ ॥ किंच—मां हीति । मां हि यसात्पार्थ, व्यपश्चित्य मामाश्चयत्वेन गृहीत्वा येऽपि स्युभंवेयु पापयोनयः पापा योनिर्येषा ते पापयोनयः पापाजनमान । के त इत्याह—स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति गच्छन्ति परा गितं प्रकृष्टा गितम् ॥ ३२ ॥ कि पुनिरित । कि पुनर्ज्ञोद्याणाः पुण्या पुण्ययोनयो भक्ता राजर्षयस्त्था राजानश्च त ऋषयश्चेति राजर्षयः । यत एवमतोऽनित्यं क्षणभङ्गरमसुख च सुखवर्जितसिमं

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तीत्याशक्काह—शृण्विति ॥ ३१ ॥ इतश्च भगवद्गक्तिर्विधातव्येत्याह—किचेति । न मे भक्त प्रणश्यतीत्यत्र हेतुमाचक्षाणो भक्त्यधिकारे जातिनियमो नास्तीत्याह—मा हीति ॥ ३२ ॥ यदि पापयोनि पापाचारश्च त्वद्रक्त्या परा गित गच्छित ति किसुत्तमजातिनिमित्तेन सन्यासादिना किं वा सहृत्तेनेत्याशक्काह—कि पुनिरित । उत्तमजातिमता ब्राह्मणादीनामतिशयेन परा गतिर्थतो छभ्यतेऽतो भगवद्मजन तैरेकान्तेन विधातव्यमित्याह—यत इति ।

३ नीलकण्ड याख्या (चतुर्धरी)।

जानीहि प्रतिज्ञा कुरु में मम भगवतो हरेर्भक्तो न नश्यतीति ॥ ३१ ॥ किच हे पार्थ, हि प्रसिद्ध मा व्यपाश्रित्य आश्रित्य येऽत्यन्त पापयोनय स्थाद्यस्तेऽपि परा गतिं यान्ति ॥ ३२ ॥ ब्राह्मणाद्यः पुन पुण्या मदाश्रयेण परा गतिं यान्तीत्यत्र किं चित्रम् । अतस्त्विमम मर्त्यछोक अनित्य नश्वर असुख सुखलेशहीन प्राप्य मा परमात्मानं भजस्व । छोकान्तरे भजन न भविष्यतीत्यर्थ । तथाच श्रुति —'इह चेदवेदीद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती ४ मञ्जस्वनीन्याख्या।

तिदुराचारोऽपि प्राणसकटमापन्नोऽपि सुदुर्लभमयोग्य सन्प्रार्थयमानोऽपि अतिमूढोऽकारणोऽप्ति न प्रणश्यिति कितु कृतार्थं एव भवतीति । दृष्टान्ताश्वाजामिलप्रह्वाद्युवगजेन्द्राद्य प्रसिद्धा एव । शास्त्र च 'न वासुदेवभक्तानामग्रुभ विद्यते कित्ते कित्ते दि ति । ३१॥ एवमागन्तुकदोषदुष्टाना भगवद्भक्तिप्रभावाश्विस्तारमुक्ता स्त्राभाविकदोषदुष्टानामपि तदाह—हि निश्चित हे पार्थं, मा व्यपाश्चित्य क्षरणमागत्य येऽपि स्यु पापयोनयोऽन्त्यजास्तियंश्वो वा जातिदोषेण दृष्टा , तथा वेदाध्ययनादिश्चन्यतया निकृष्टा स्त्रियो वैद्या कृष्यादिमात्ररता । तथा ग्रुद्धा जातितोऽध्ययनाद्यभावेन च परमगत्ययोग्यास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् । अपि- शब्दात्प्रागुक्तदुराचारा अपि ॥ ३२ ॥ एव चेत्—पुण्या सदाचारा उत्तमयोनयश्च ब्राह्मणास्त्रथा राजर्षय स्कृत्यविवेकिन

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

कुन्ती इन्द्रादिससर्गं कृतापि मद्भिप्ताहिम्ना सर्वोत्तमा सतीलेन परिगणिता नाधमंसवन्धेन नाशयोग्या तथेति कौन्तेयेति सबो-धनस्य गूढाभिप्राय ॥ ३१ ॥ किंच हे पार्थ, येऽपि पाप योनिर्येषा ते पापयोनय पापजन्मानस्तेऽपि मा वासुदेव व्यपाश्रिस्य ईश्वर एव भक्तया प्रसादितोऽस्माकसुद्धतेंसाश्रयलेन गृहीला परा प्रकृष्टा गतिं यान्ति गच्छन्ति । के ते पापयोनय इसत आह—स्त्रियो वैद्यास्तथा शूद्धा इति । तत्र स्रीग्रह्मणा वेदाध्ययनादावनधिकृताना पापबाहुल्यास्रव्यक्षीग्रह्मजन्मना ६ श्रीवरीच्याक्या ।

कुतर्कककशवादिनो नैतन्मन्येरिश्वित शङ्कान्याकुलिचित्तमर्जुन प्रोत्साहयति। हे कौन्तेय, पटहकाहलादिमहाघोषपूर्वक विवदमानाना सभा गत्वा बाहुमुत्किप्य नि शङ्क प्रतिज्ञानिहि प्रतिश्चा कुरु । कथ, मे परमेश्वरस्य भक्त सुदुराचारोऽपि न प्रणश्यति अपित कृतार्थं एव भवतीति । ततश्च ते त्वत्यौढिविजृन्माद्विष्वसितकुतकों नि संशय त्वामेव गुक्त्वेनाअयेरन् ॥ ३१॥ आचारअष्ट मङ्क्ति पविन्त्रीकरोतीति किमत्र नित्रम्, यतो मङ्क्तिर्द्विष्कुलानप्यनिषकारिणोऽपि ससारान्मोचयतीत्याह—मा हीति । येऽपि पापयोनय स्यु निक्रष्टजन्मानोऽन्यजादयो मनेयु, येऽपि वैदया केवल कृष्यादिनिरता , क्षिय , शृद्धादयश्चाष्ययनादिरिहता , तेऽपि मा न्यपाशित्य संसेन्य परा गर्ति यान्ति । हि निश्चितम् ॥ ३२ ॥ यदेव तदा सत्कुला सदाचाराश्च मञ्चका परा गर्ति यान्तिति कि वक्तव्य-सित्याह—किमिति । पुण्या सुकृतिनो ब्राह्मणा. । तथा राजानश्च ते ऋषयश्च क्षत्रिया । प्रवभूता परा गर्ति यान्तिति कि वक्त

यमधीं भगवस्त्रतिज्ञातस्वासुद्वुतमा दृढो अवित ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३९ ॥ मा द्वीति । पापयोनयः पश्चपक्षित्ररीसुपादयः, स्त्रिय इसाइाः, वैदया इति कृष्यादिकर्मान्तररताः, श्रुद्धा इति कारक्षेन वैदिककियानधिकृता परतब्रदृत्तयश्च तेऽपि मदाश्चिता मामेव यजन्ते

# मन्मना भव मद्भक्तो मचाजी मां नमस्क्ररः। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मनिद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजनिद्याराजगुद्धयोगो नाम नवमोऽघ्यायः ॥ ९ ॥

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

लोकं मनुष्यलोकं प्राप्य पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं लब्ध्वा भजस्व सेवस्व माम् ॥ ३३ ॥ कथम्—मन्मना इति । मधि मनो यस्य तवस त्वं मन्मना भव । तथा मङ्गको भव । मद्याजी मद्यजन-

#### २ आनन्त्रशिरिव्याख्या ।

मनुष्यदेहातिरिक्तेषु पश्चादिदेहेषु भगवद्गजनयोग्यताभावात्माप्ते मनुष्यत्वे तद्गजने प्रयतितव्यमित्याह—दुर्छभमिति ॥ २३ ॥ भगवद्गकेरित्थभाव प्रच्छति—कथमिति । ईश्वरभजन इतिकर्तव्यता दर्शयति—मन्मना इति । एव भगवन्त भजमानस्य मम कि स्यादित्याशङ्काह—मामेवेति । समाधाय भगवत्येवेति शेष । एवमात्मानमित्येतिद्विदृ

३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुर्घरी )।

विनष्टि १ इति ॥ ३३ ॥ भजनप्रकार दर्शयति — मन्मना इति । मय्येव मनो यस न पुत्रादौ स मन्मना । ममैव भक्तो न राजादेर्घनाद्यर्थे स मद्भक्त । मद्याजी मदर्थमेव यजते न स्वर्गाद्यर्थे स मद्याजी तादृशो भव । मामेव नमस्कुरु शरण व्रज नत्वन्यान् । एवमनेन प्रकारेण युक्त्वा योग कृत्वा मामेवात्मान सर्वान्तरं एष्यसि प्राप्सि ।

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

सित्रिया मम भक्ता परा गितं यान्तीति कि पुनर्वाच्यम् । अत्र कस्यन्विदिप सदेहामावादिस्थं । यतो मक्केरीहरो मिहमा अतो महता प्रयत्नेनेम लोक सर्वपुरुषार्थसाधनयोग्यमितदुर्लभ च मनुष्यदेहमिनसमाग्रुविनाश्चिनमसुख गर्भवासायनेकदु ख- बहुल लब्ध्वा यावदय न नश्यित तावदितिशीघ्रमेव भजस्व मा शरणमाश्रयस्व । अनिस्खादसुखलाचास्य विलम्ब सुखार्थ- मुद्यम च मा कार्षास्त्व च राजर्षिरतो मक्कजनेनात्मान सफल कुरु । अन्यथा होताहरा जन्म निष्फलमेव ते स्यादिस्थं ॥ ३३ ॥ भजनप्रकार दर्शयनुपसहरित—राजभक्तस्यापि राजमृत्यस्य पुत्रादौ मनस्तथा स तन्मना अपि न तक्क्वच

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

पापयोगिल स्पष्टमेव । वैश्या अपि पूर्वजन्मिन ब्राह्मणा क्षत्रिया वा पापकर्मणा वैश्ययोगिमापन्ना कृष्यादिरता प्राह्मा । नैतु येऽपि स्यु पापयोगयोऽन्त्यजास्तिर्यञ्चो वा जातिदोषेण दुष्टा तथा क्षियो वैश्यास्तथा श्रद्धास्तेऽपि यान्ति परा गतिमित्याचार्ये कृतो न व्याख्यातिमिति चेदुच्यते । निकृष्टा अपि मा व्यपाश्रित्य परा गति यान्ति किं पुनरुत्कृष्टा इति ह्यथोऽत्र विविक्षित । तत्र पापनिवन्धना निकृष्टता पुण्यनिमित्ता चोत्कृष्टता । तथाच क्षियादीना निकृष्टलेन पापयोग्नित्यावर्तेव निर्वाहे क्षियान् पद क्षियादौ सबध्यते । अन्यथा पापयोग्नयोऽन्त्यजादयोऽपि ये स्युस्तेऽपि मामुपाश्रित्य परा गति यान्तित्यतावति निर्वाहे क्षियाच्यापानस्य वैयथ्यं स्यादिति दिक् । ल तु मत्पैतष्वस्रेयलादत्युत्कृष्ट इति सूचयन्त्यबोधयति पार्थेति ॥ ३२ ॥ किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या पुण्ययोगय शमादिसपन्ना तथा पुण्ययोगयो राजानश्च ते ऋषय स्कृमदिश्चो मद्भक्ता क्षत्रिया मा व्यपाश्रित्य परा गति यान्तिति किमु वक्तव्यमित्यर्थे । यस्मान्मद्भजनमेव परमपुरुषार्थसाधन अतोऽनित्यमसुखमिम मनुष्यलोक पुरुषार्थसाधन आप्य मा वासुदेव परमात्मान भजस्य । अनित्यमित्यनेन कालान्तरे लद्भजन करिष्यामीति वारितम् । सुखवर्जितमिति तद्धननेन सुखलागो भविष्यतीति । इममित्यनेन राजविदेह मत्सनिधियोग्यमितिदुर्लभमित्युक्तम् ॥ ३३ ॥ भजनप्रकारमाह—मन्मना भव मयि परमेश्वरे एव मनो यस्य न स्थादौ स तथा भव । मम भक्तो नतु भूतादे । तथा मद्यजनशीलो भव निवन्दादे । मामेव

६ श्रीघरीव्याख्या ।

न्यमित्यर्थ । अतस्त्विमम राजिषिरूप लोक देह प्राप्य लब्धा मा भजस्व । किंच अनित्यमञ्जवमञ्जल गुखरिहतिमम मर्ललोक प्राप्या-नित्यत्वाद्विलम्बमकुर्वन्, अमुखत्वाच मुखायोंचम हित्वा मामेव भजस्वेत्यर्थ ॥ ३३ ॥ भजनप्रकार दर्शयन्तुपसहरति— मन्मवा हति । मय्येव मनो यस्य स मन्मनास्त्व भव । तथैव ममैव भक्त मत्सेवको भव । मचाजी मचजनशीलो भव । मामेव च नम-

७ अभिनवगुप्ताचार्यब्याख्या ।

गजेन्द्रभोक्षणादीनि हि चरितानि परमकारुणिकस्य भगवत सहस्रश श्रूयन्ते किमक्क पुनरेतद्विपरीतवृत्तयः। केचिँदाचक्षते द्विजराजन्यप्रशं-सापरभेदद्वाच्य नतु स्थादिष्वपर्यगप्राप्तितात्पर्येणेति । ते मगवत सर्वानुप्राहिणी शक्तिं भितविषयतया खण्डयन्त तथा परमेश्वरस्य परमक्रपानुत्वसम्बद्धमाना 'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ', 'अपि चेत्सुदुराचार ' इत्यादीन्यन्यानि चेत्रकारस्कुदार्थप्रतिपादकानि नाक्यानि विरोधयन्तो निरतिशयनुक्तिप्रपश्चसाधिताद्वैतभगवत्तस्य भेद्भकुवलादेवानयन्तोऽन्याक्षाग्रमविरोधानचेतयमाना कथिनद्व कथ-

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

शीलो भव । मामेव च नमस्कुरु मामेवेश्वरमेष्यस्यागसिष्यसि । युक्त्वा समाधाय चित्तम् । एवमात्मानमह हि सर्वेषां भूतानामात्मा परा च गतिः परमयन तं मामेवभूतमेष्यसीत्यतीतेन पदेन संबन्धः ।
मत्परायणः सन्नित्यर्थं ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीशकरभगवत्पूज्यपादकृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये राजविद्याराजगुद्धयोगो नाम नवमोऽध्यायः॥९॥

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

णोति—अहृहीति । अहृमेव परमयन तवेति मत्परायणस्त्रथाभूत सन्मामेवारमानमेध्यसीति सबन्ध । तदेव मध्यमाना ध्येय निरूप्य नवमेनाधमानामाराध्याभिधानमुखेन निजेन पारमार्थिकेन रूपेण प्रत्युक्तेन ज्ञान परमेश्वरस्य परमाराधनमिस्यभिद्धता सोपाधिक तत्पदवाच्य निरुपाधिक च तत्पदलक्ष्य व्याख्यातम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दगिरिकृतौ नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

अमेदेन घटाकाश इव महाकाशम् । यतो मत्परायण अहमेन सर्वोपाधिशून्यश्चिदात्मा पर सर्वोत्कृष्टमयन प्राप्यं यस स मत्परायण । तथाच श्रूयते 'यथा नद्य सन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वा-न्नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति दिन्यम् इति ॥ ३४॥

इति नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारी नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

## ४ मञ्जसद्नीज्याख्या ।

इस्रत उक्त मन्मना भव मद्भक्त इति । तथा मद्याजी मत्पूजनशीलो मा नमस्कुरु मनोवाङ्गायै । एवमेभि प्रकारैर्म् न्रायणो भदेकशरण सन्नात्मानमन्त करण युक्ता मिश्र समाधाय मामेव परमानन्द्वन खप्रकाश सर्वोपद्रवश्रून्यमभ्य रिष्यसि प्राप्स्याति ॥ ३४॥

श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दाखादशुद्धाशया ससाराम्बुधिमुत्तरिनत सहसा पश्यिन्त पूर्णं मह । वेदान्तैरवधारयन्ति परम श्रेयस्त्यजन्ति श्रम द्वैत खप्रसम विदन्ति विमला विन्दन्ति चानन्दताम् ॥ इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरखतीपाद्शिष्यमधुसूद्नसरखतीविरचितायां श्रीभगवद्गीतागृहार्थं-

# दीपिकाया राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

५ मान्योत्कर्षदीपिका।
च नमस्क्रुरु नतु मद्यतिरिक्तबुद्धान्यान्। तथाचैवमात्मानमन्त करण समाधाय मद्भजनप्रकारेण मत्परायण सन्मामेवैष्यसि
प्राप्त्यसीत्थर्थ । एवमुक्तप्रकारं भक्तियोग विधाय आत्मान समस्तभूनप्रत्यगात्मामिन्नपरमात्मान मामेवैष्यसीति वा सबन्ध ।
तदनेन नवमाध्यायेन तत्पदलक्ष्य होय ब्रह्म निरूपयता तदुपायभूत भगवद्भजनमत्युक्तमफलदमतिसुलभ पापजन्मनामप्युद्धारकमत एवावश्यकमिति दर्शितम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालस्वामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरचिताया श्रीगीतामाष्योत्कर्षदीपिकाया नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

स्कुर । पवमेभि प्रकारैर्मत्परायण सन्नात्मान मनो मयि युक्ता समाधाय मामेव परमानन्दरूपमेष्यसि प्राप्स्यसि ॥ ३४ ॥ तिजमैश्वर्थमाश्चर्यं भक्तेश्चाद्भुतवैभवम् । नवमे राजगुद्धाख्ये क्रुपयाऽवोचदच्युत ॥

इति श्रीधरस्त्रामिविरन्विताया सुबोधिन्या टीकायां नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

## ७ अभिनवगुहाचार्यव्याक्या ।

मिद्मिति पर्यनुयुष्यमाना यदि वरमन्तर्गभींकृतजासादिमहाग्रहगृहीताविद्यान्त करणा मात्सर्यावहित्वल्जाजिश्चीकृतावाङ्गुखदृश्यः सम-ग्रस्य जनस्यासस्त्रलापिन इति हास्यरसविषयमावमास्मन्यारोपयन्ति यत्पूर्वेव व्याख्या सर्वस्य करोति सिवम् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ अत्र सग्रहस्त्रोकः —अद्वैते ब्रह्मणि परा सर्वानुग्रहशालिनी । शक्तिविंकृन्मते तेन यतनीय तदासये ॥ इति श्रीमद्राजानकाचार्याभिनवगुप्तविरिचते श्रीभगवद्गीतार्यसंग्रहे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥



भव गीव धुइ

# द्शमोऽध्यायः।

# श्रीभगवानुवाच ।

# भूय एव महाबाहो ग्रृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

सप्तमेऽध्याये भगवतस्तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता नवमे च, अथेदानी येषु येषु भावेषु चिन्त्यो भग-वांस्ते ते भावा वक्तव्या । तत्त्वच भगवतो वक्तव्यमुक्तमपि दुर्विश्चेयत्वादित्यतो (भगवानुवाच )—भूय इति । भूय एव भूयः पुनर्हे महाबाहो, शृणु मे मदीय परम प्रकृष्ट निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक वचो

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

भध्यायद्वये सिद्धमर्थं संश्लेपतोऽनुभाषते—सप्तम इति । तस्त्र सोपाधिक निरुपाधिकं च । विभूतय सविशेषनि विशेषरूपप्रतिपस्युपयोगिन्य । उत्तराध्यायस्याध्यायद्वयेन सवन्ध वदन्नध्यायान्तरमवतारयति —अधिति । वक्तव्या सविशेषध्याने निर्विशेषप्रतिपत्तौ च शेषत्वेनिति शेष । ननु सविशेष निर्विशेष च भगवतो रूप प्रागेव तन्न तन्नोक्त तिक्किमिति पुनर्वक्तव्य दुर्विशेषत्वा-विशेष तन्न तन्न तस्त्रमुक्त तथापि पुनर्वक्तव्य दुर्विशेषत्वा-विशेष वन्न तन्न तस्त्रमुक्त तथापि पुनर्वक्तव्य दुर्विशेषत्वा-विशेष वने मन्यतेऽत इति योजना । प्रकृष्टस्व वचस स्पष्टयति—निरितशयिति । तदेव वचो विशिनष्टि—

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

सप्तमे त्वपदवाच्योऽर्थो निरूपित , तदुपासनाच क्रममुक्तिरित्यष्टमे प्रोक्त, नवमे तत्पद्छक्ष्यार्थ उक्तस्तत्प्राप्तये च विश्वतोमुख सर्वत्र मगवद्भावमावनात्मक भगवद्भजनमुक्तम्, तद्भागद्भेषकछ्षितमनसामशक्यमिति मन्वानो भगवा-स्तत्मिद्धये स्वविभूती केषुचिदेव पदार्थेषु भगवद्भुद्धिविधानार्थास्तावद्दर्शयति दशमे । तत्फळभूत विश्वतोमुखस्रोपासन तेन च विश्वरूपदर्शनमेकादशे । द्वादशे पुनस्तत्पद्छक्ष्यसाव्यक्तस्थोपासन तदुपासकळक्षणानि चोक्त्वा उपासनाकाण्ड तत्पदार्थाशोधनार्थे समापयिष्यति तत्र वात्सल्यात्स्वयमेव श्रीमगवानुवाच—भूय प्रवेति । हे महाबाहो, भूयः प्रामुक्तमिष पुनर्भे परम निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक वच शृणु । शीयमाणाय अमृतपानादिवन्मद्भचनाःशीतिमनु-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

यद्राजिवया किल राजगुह्म पवित्रमेक निजलपलपम् । येनोपदिष्ट श्रुतिवाक्यमाथ त काश्विराज गुरुराजमीडि ॥ एव सप्तमाष्ट्रमनवभैस्तत्पदार्थस्य भगवतस्तत्त्व सोपाधिक निरुपाधिक च दिश्ति, तस्य च विभूतय सोपाधिकस्य ध्याने निरुपाधिकस्य ज्ञाने चोपायभूता 'रसोऽहमप्सु कौन्तेय' इल्यादिना सप्तमे, 'अह कतुरह यज्ञ ' इल्यादिना नवमे च सङ्घेपेणोक्ता । अथेदानीं तासा विस्तरो वक्तव्यो भगवतो ध्यानाय, तत्त्वमपि दुविंज्ञेयलापुनस्तस्य वक्तव्य ज्ञानायेति दशमोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथममर्जुन प्रोत्साहियतु श्रीभगवानुवाच—भूयएव पुनरिष हे महाबाहो, रुग्णु में मम परम प्रकृष्ट वच ।

## ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

सप्तमेऽध्यायेऽष्टमे च भगवतस्तत्त्व सोपाधिक विभूतय सिवशेषबोधोपयोगिन्य प्रकाशिता , नवमे च तत्त्व निरुपाधिक विभूत् तयो निर्विशेषबोधोपयोगिन । अथेदानीं सिवशेषध्याने निर्विशेषज्ञाने चोपायभूता येषु येषु भावेषु चिन्त्य परमेश्वरस्ते ते भावा वक्तव्या , तत्त्व च यद्यप्युक्त तथापि दुर्विज्ञेयलात्पुनरिप वक्तव्यमिति मन्यमानो भगवानुनाच—भूय इति । भूयएव पुनरिप हे महाबाहो, मे मम परम प्रकृष्ट वचो वचन श्रुण । वचस प्रकृष्टल च प्रकृष्टल च प्रकृष्टवस्तुप्रकाशकलेन यत् परम वचस्ते तुभ्य अह वक्ष्यामि ।

# ६ श्रीधरीव्याख्या।

छक्ता सक्षेपत पूर्वं सप्तमादौ विभूतय । दशमे ता वितन्यन्ते सर्वत्रेश्वरदृष्टये ॥ १ ॥ एव तावरसप्तमादिभिश्विभिरध्यायैर्भजनीय परमेश्वरह्नय निरूपितम् । तद्विभूतयश्च सप्तमे 'रसोऽहमण्डु कौन्तेय' इत्यादिना सक्षेपतो दर्शिता । अष्टमे च 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' इत्यादिना, नवमे च 'अह ऋतुरह यज्ञ ' इत्यादिना । अथेदानीं ता एव विभूती अपञ्चिष्यम्, स्वभक्तेश्चावस्थकरणीयत्व वर्णयिष्यम् श्वीभगवानुवाच—भूय एवेति । महान्तौ युद्धादिस्वधर्मानुष्ठाने महत्परिचर्यायां वा कुशलौ बाहू यस्य हे महावाहो, भूयएव पुनरिष

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यध्याख्या ।

प्राक्तनैर्विभिरध्यायैर्थ एवाणों लक्षित स एव प्रतिपद्पाटैरिसिकध्याये प्रतायते । तथा चाह-भूय एवेति । उक्तमेवार्थ विस्पष्टीकर्तुं पुन कथ्यमान श्रुण्विति । अर्जुनोऽप्येवमेवाभिधास्त्रति भूयः कथयेतीसध्यायतात्पर्यम् । शिष्ट निगद्व्याख्यातमिति किं पुनरुक्तेन । न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वदाः॥२॥ यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मर्लेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥३॥

# १ श्रीमञ्डाकरमाध्यम् ।

वाक्यम्। यत्परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय मद्वचनात्प्रीयसे त्वमतीवामृतसिव पिवंस्तनो वश्यासि हित-काम्यया हितेच्छया॥१॥ किमर्थमह वश्यामीत्यत बाह— न म इति। मे विदुर्न जानन्ति सुर-गणा ब्रह्मादय। किं ते न विदु, मम प्रभव प्रभावं प्रभुशत्त्यतिशयम्, अथवा प्रभव प्रभवनमुत्प-त्तिम्। नापि महर्षयो भृग्वादयो विदु। कस्माते न विदुरित्युच्यते। अहमादि कारण हि यस्मादेवानां महर्षीणा च सर्वश्चा सर्वप्रकारे॥१॥ किच—यो मामिति। यो मामजमनादिं च यस्माद्दमादि-देवाना महर्षीणा च न ममान्य आदिविंयतेऽतोऽहमजोऽनादिश्चानादित्वमजत्वे हेतुस्तं मामजमनादिं

#### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

यत्परमिति । सङ्घुक्तेरथंसिद्धेरसङ्घुक्तिरनथिंकेत्याशङ्क्याह—प्रीयमाणायेति । वतो वक्ष्यामि तुभ्यमिति पूर्वेण सबन्ध । हित दुर्विज्ञेय तत्त्वज्ञानम् ॥ १ ॥ कश्चिदनयोऽपि परम वचो मद्य वक्ष्यति तेन च मम तत्त्वज्ञान भविष्यत्यतो भगवद्वचनमिकिंचित्करमिति शङ्कित्वा परिहरति—िकिमर्थमित्यादिना । इन्द्रादयो भृगवादयश्च भगवत्प्रभाव न विदन्तीत्यत्र प्रश्नपूर्वक हेतुमाह—कस्मादिति । निमित्तत्वेनोपादानत्वेन च यतो देवादीन भगवानेव हेतुरतस्तिदिकारास्ते न तस्य प्रभाव विदुरित्यर्थ ॥ २ ॥ इतश्च कश्चिदेव भगवत्य प्रव वेत्तित्त्याह—किचेति । कोऽसौ प्रभावो भगवतो य बहवो न विदुरित्यपेक्षाया पारमार्थिक प्रभाव तदीफल च कथयति —यो ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्परी)।

भवते वक्ष्यामि । हितकाम्यया तव हितेच्छया ॥ १ ॥ दुर्जेयत्वाच मत्सक्ष्पसाह त्वा त्रवीमीत्याह — न मे इति । प्रभव प्रकृष्ट भवमैश्वर्ये वियदादिसृष्टिसामध्ये न विदु । तत्र हेतुराह — अहिमिति । अय भाव देहोत्पत्त्यनन्तर हि देवादीना बुद्ध्यादिलामो न चार्वाचीर्नर्बुद्ध्यादिमि स्वोत्पित्तप्राक्कालीनोऽर्थ परिच्छेतु शक्यत इति । पदार्थ स्पष्ट ॥ २ ॥ कस्तार्हि त्वा वेत्तीत्यत आह — य इति । योऽसमूढ स मा वेति । स एव सर्वपापै प्रमुच्यत इति सवन्ध । ४ मञ्चस्दनीन्याख्या ।

यत्ते तुभ्य प्रीयमाणाय मद्वचनाद्मृतपानादिव प्रीतिमनुभवते वक्ष्याम्यह परमाप्तस्तव हितकाम्ययेष्टप्राप्तीच्छ्या ॥ १ ॥ प्राग्बहु-घोक्तमेव किमर्थ पुनर्वक्ष्यसीखत आह—प्रभव प्रभाव प्रभुशक्खितिशय, प्रभवनमुत्पत्तिमनेकित्मभूतिभिराविर्माव वा । सुरगणा इन्द्राद्यो महर्षयथ स्ववादय सर्वज्ञा अपि न मे विदु । तेषा तदज्ञाने हेतुमाह—अह हि यसात्सर्वेषा देवाना महर्षाणा च सर्वश सर्वे प्रकारेक्तपादकलेन बुद्धादिप्रवर्तकलेन च निमित्तलेनोपादानलेन चेति वा कारणम् । अतो मद्विकारास्ते मध्य-भाव न जानन्तीखर्थ ॥ २ ॥ महाफळलाच कथिदेव भगवत प्रभाव वेत्तीखाह—सर्वकारणलाच विद्यते आदि कारण यस्य

# ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

कुत इत्यतआह। प्रीयमाणाय यतस्व मद्भचन श्ण्वबाध्तमिव पिबान्नतः प्रीयसेऽतस्तव हितकाम्यया हितकामनया यद्वस्थामि तच्छृिण्वत्थर्थ । श्रुला च महाबाहुल सार्थक कुर्विति सबोधनाशय ॥ १॥ नतु किमथं वस्थि लया वस्थमाणस्य सुरादिभिर्ज्ञातला-तत्त्व ममापि ज्ञानसभवादितिचेत्तत्राह—नेति । मे मम प्रभव प्रभुलातिशय उत्पत्ति वा सुरग्णा इन्द्रादयो न विदु न जानन्ति । नापि श्ववादयो महर्षय । कुत इत्याह । हि यस्मादह देवाना महर्षाणा च सर्वश सर्वप्रकारैरपादानलादिभिरादि कारण तस्मादिल्थर्थ ॥ २॥ अजलेन सर्वभूतमहेश्वरलेन च मज्ज्ञान केषाचिदसमूढाना सुरादीना मवति नतु एतावानीश्वर-प्रभाव इद परमेश्वरस्य जन्मेखतस्तावज्ज्ञानेन केवल सर्वपापै प्रमुच्यन्ते नतु प्रभववर्णने शक्ता भवन्तीत्यन स्वप्रभवमहमेव वस्थामीत्वभिप्रायेणाह—य इति । यो मामीश्वरं सर्वकारण कारणवर्जितमतएवाजमुत्पत्तिरहित लोकाना महान्तमीश्वरं निरादि-

#### ६ श्रीघरीच्याच्या ।

मे वच शृणु । कथभूतम् । परम परमात्मनिष्ठ मद्भचनामृतेनैव शीतिं श्राप्तुवते ते तुम्य हितकाम्यया हितेच्छया यदह वक्ष्यामि तत् । १॥ उक्तस्यापि पुनर्वचने दुर्श्वेयत हेतुमाह—न स इति । मे मम प्रक्रुष्ट मव जनमरहितस्यापि नानाविभूतिभिराविभाव सुरगणा छापि महर्षयो भृग्वादयोऽपि न जानन्ति । तत्र हेतु —मह हि देवाना महर्षाणा चादि कारणम्, सर्वश सर्वप्रकारेक्ष्यादकत्वेन व । अतो मदनुग्रह विना मा केऽपि न जानन्तीसर्थं ॥ २॥ प्रवसूतात्मकाने फलमाह—यो मासिति ।

# बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः रामः । सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

च यो वेत्ति विज्ञानाति लोकमहेश्वर लोकानां महान्तमीश्वर तुरीयमज्ञानतत्कार्यवर्जितमसंमूढः समोहवर्जितः स मर्लेषु मनुष्येषु सर्वपापैः सर्वे पापैर्मतिपूर्वमितिपूर्वकृतैः प्रमुच्यते प्रमोक्ष्यते ॥३॥ इतश्चाह महेश्वरो लोकाना—बुद्धिरिति । बुद्धिरन्त करणस्य सूक्ष्माद्यथोवबोघनसामर्थ्यम् । तद्वन्तं बुद्धिमानिति हि वदन्ति । ज्ञानमात्मादिपदार्थानामवबोध । असमोह प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्येषु विवेक-पूर्विका प्रवृत्तिः क्षमा आकृष्टस्य ताडितस्य वाऽविकृतचित्तता । सत्यं यथादृष्टस्य यथाश्रुतस्य चात्मा-नुभवस्य परबुद्धिसन्नान्तये तथैवोचार्यमाणा वाक्सत्यमुच्यते । दमो बाह्येन्द्रियोपरामः । रामोऽन्तः-करणस्य । सुखभाह्णादः । दुःख संतापः । भव उद्भवोऽभावस्तद्विपर्ययः । भयं च त्रासोऽभयमेव च

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मासिति । पदद्वयापौनरुक्त्यमाह-अनादित्वसिति ॥ ३ ॥ भगवतो छोकमहेश्वरत्वे हेत्वन्तरमाह-इतश्चेति । मुमुक्षुभिराराध्यत्वसिद्ध्ये बन्धमोक्षसाधन पुरस्कृत्याद्येषजगत्प्रकृत्यधिष्ठातृत्वलक्षण सोपाधिक भगवत्प्रभावमभि-धत्ते—बुद्धिरिति । सूक्ष्मादीत्यादिशब्देन सूक्ष्मतर सूक्ष्मतमश्रार्थी गृह्यते । उक्त सामर्थ्यं बुद्धिरित्यसिन्नर्थे प्रसिद्धि प्रमाणयति—तद्धन्तमिति । आत्मादीति । तद्ववोधवन्त हि ज्ञानिन वदन्ति। अन्त करणस्रोपशमो विषयेम्यो व्यावृ-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

जडाजडयोर्बुद्ध्यात्मनोरेकीभावेनान्योन्याध्यासलक्षणेन मृढ समृहस्तद्विपरीतोऽसमृहस्तत्त्वज्ञानेन बाधिताध्यासः स प्वात्मवित्त्वादितरस्य जनिमनुभवन् मा प्रत्यगात्मान ठोकमहेश्वरमनादिं आदि कारण तच्छून्यमत एवाजमजातै वेत्ति स सवैं कृतै कियमाणैर्वी पापै प्रमुच्यते मर्ल्येषु मध्ये ॥ ३ ॥ मम महेश्वरत्वादेव मत्तो बुद्ध्यादयो भव न्तीत्याह — बुद्धिरिति । बुद्धिरन्त करणस सूक्ष्मार्थावबोघने सामर्थ्यम्, ज्ञानमात्मानात्मादिपदार्थावबोघ । अस-मोह प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्येष्वव्याकुलतया विवेकपूर्विका प्रतिपत्ति । क्षमा आकृष्टस ताडितस्य वाऽविकृतचित्तता ।

सत्य प्रमाणेनावगतस्यार्थस्य यथार्थत्वेन भाषण । दमो बाह्येन्द्रियनियम । शमो मनोनिग्रह । सुखमाह्याद । दु खं ताप.। भव उत्पत्ति । भाव सत्ता अभावस्तद्विपर्यय । भय त्रास । अभयमेव च तद्विपरीतम् ॥ ४ ॥ अहिंसा

## ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

तमनादि अनादिलादज जन्मग्रून्य लोकाना महान्तमीश्वरं च मा यो वेत्ति स मर्लेषु मनुष्येषु मध्ये असमृढ सन्मोहवर्जित सर्वे पापैमीतिपूर्वकृतैरपि प्रमुच्यते प्रकर्षेण कारणोच्छेदात्तत्यस्काराभावरूपेण मुच्यते मुक्तो भवति ॥ ३ ॥ आत्मनो लोकम-हैंश्वरत्व प्रपञ्चयति—बुद्धिरन्त करणस्य सूक्ष्मार्थविवेकसामर्थ्यम् । ज्ञानमात्मानात्मसर्वपदार्थावबोध । असमोह प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्येषु कर्तव्येषु वाऽव्याकुलतया विवेकेन प्रवृत्ति । क्षमा आकुष्टस्य ताडितस्य वा निर्विकारचित्तता। सत्य प्रमाणेनाव-बुद्धस्यार्थस्य तथैव भाषणम् । दमो बाह्येन्द्रियाणा स्वविषयेभ्यो निवृत्ति । शमोऽन्त करणस्य सा । सुख धर्मासाधारणका-रणकमनुकूलवेदनीयम् । दु खमधर्मासाधारणकारणक प्रतिकूलवेदनीयम् । भव उत्पत्ति । भाव सत्ता । अभावोऽसत्तेति

# ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

शयैश्वर्यवन्त वेत्ति परमात्मानादिलेनाज सर्वलोकमहेश्वर इति यो जानाति स मर्खेषु असमूह । समोहो नाम देहेन्द्रियादिविलक्षण ईश्वरादभिन्नोऽकर्ताऽभोक्ता चाहमिति खखरूपास्फुरण तेन मत्कृपया रहित सर्वे ज्ञाताज्ञातै सचितिकयमाणै प्रकर्षेणाविद्या-निवृत्तिपूर्वकमुच्यते ॥ ३ ॥ खस्य लोकमहेश्वरल देवादिबुद्धगोचरलेन साधित तदेव प्रपश्चयति । बुद्धिरन्त करणस्य सूक्ष्माद्यर्था-वबोधनसामर्थ्यम् । ज्ञानमात्मादिपदार्थावबोधः । असमोहः प्रत्युत्पज्ञेषु ज्ञातन्येषु विवेकपुर सरा बुद्धिप्रवृत्तिः । आक्रुष्टस्य ताडितस्य वाऽविकृतचित्तता क्षमा । प्रमाणावगतार्थस्य यथार्थभाषण सत्य । बाह्येन्द्रियोपशमो दम । अन्त करणशान्ति शम । आह्वाद

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

सर्वकारणत्वादेव न विद्यते आदि कारण यस्य तमनादिम् । अतएवाज जन्मशून्य लोकानां महेश्वर च मां यो वेत्ति स मनुष्येष्व-समूढ समोहरहित सन्सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ लोकमहेश्वरतामेव स्फुटयति—बुद्धिरिति त्रिभि । बुद्धि सारासारविवेकनै-पुण्यस्, ज्ञानमात्मविषयम्, असमोद्दो न्याकुळत्वाभाव , क्षमा सहिष्णुत्वम् , सत्य यथार्थमाषणम् , दमो बाह्येन्द्रियसयम , श्रमोऽन्त -करणस्यम., सुखमनुकूळसवेदनीयम्, दु ख च तदिपरीतम्, भव उद्भव , अभावस्तदिपरीत , भय त्रास , अभय तदिपरीतम्। अस्य

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

सदिरघ तु निर्णेष्यते । श्रीभगवानुवाच-भूय एवेति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ नुद्धिरिति । असमोह उत्साहः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तया। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तिद्वपरीतम् ॥ ४॥ अहिंसेति । अहिंसाऽपीडा प्राणिनाम् । समता समचित्तना । तृष्टि सतोय पर्याप्त-बुद्धिकांमेषु । तप इन्द्रियसयमपूर्वक शरीरपीडनम् । दान यथाशक्ति सविभाग । यशो धर्मनिमित्ता कीर्तिः । अयशस्त्वधर्मनिमित्ता कीर्ति । भवन्ति भावा यथोका बुद्ध्यादयो भूनाना प्राणिना मत्त एवे श्वरात्पृथिन्वधा नानाविधा सकर्मानुरूपण ॥ ५॥ किच—महपय इति । महपय सप्त भृग्वादय पूर्वेऽतीतकालसबन्धिनश्चत्वारो मनवस्तथा सावर्णा इति प्रसिद्धा । ते च मद्भावा मद्भतभावना वैष्ण-

# २ आनन्दगिरिज्यारया ।

तिरिति शेष ॥ ४ ॥ यथाशक्ति । पात्रे श्रद्धया स्वशक्तिमनित्रम्यार्थाना देशकालानुगुण्येन प्रतिपादनिमस्वर्थ । उक्ताना बुद्ध्यादीना साश्रयाणामीश्वरादुत्पत्ति प्रतिजानीते—भवन्तीति । नानाविधत्ये हेनुमाह—स्वर्तन्ति । कथिवदिष तेषामात्मातिरेनेणाभावान्मत्त एवेत्युक्तम् ॥ ५ ॥ न केवल भगवत मर्वेशङ्गतित्वमेव
किंतु सर्वञ्चत्वसर्वेश्वरत्वरूपमधिष्ठानृत्वमपीत्माह—किचेति । आद्या शृग्वाद्यो विस्थान्ता मर्वज्ञा विद्यामप्र
दायप्रवर्तका । तथिति मन्नामपि प्रवेत्वेनाद्यत्ममुकृष्यते । के ते मनवस्त्रशह—सावर्णा इतिति । प्रसिद्धा
पुराणेषु प्रजाना पालका स्वयमीश्वराश्चेति शेष । महर्षीणा मन्ना च तुल्य विशेषण—ते चेति । मिय सर्वञ्चे
सर्वेश्वरे गता भावना येषा ते तथा । भावनाफलमाह—चेष्णवेनेति । वेष्णव्या शक्त्याधिष्ठतत्वेन ज्ञानैश्वर्य-

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

प्राणिनामपीडा । समता मित्रामित्रादौ समचित्तता । तुष्टि सतोषो लब्बे पर्यासबुद्धि । तप इन्द्रियसयमपूर्वक शरी-रपीडनम् । दान यथाशक्ति सविभाग । यशो धर्मनिमित्ता कीति । अयशोऽधर्मनिमित्ता अकीर्ति । एते बुद्धवा-दयो विंशतिभीदा मत्त एव प्राणिना भवन्ति । पृथिन्वधा प्रत्येक नानाप्रकारा । तत उत्तमगुणलाभायाहमेव त्वया शरणीकरणीय इति भाव ॥ ५ ॥ एतदेव शिष्टाचारप्रदर्शनेन द्रढयति—महर्षय इति । सप्त भृग्वाद्याश्चरवार ४ मध्यदनीव्याक्या ।

वा। भय च त्रासस्तिद्विपरीतमभयम्। एवच एकश्वकार उक्तसमुचयार्थः। अपरोऽनुक्ताबुद्धिञ्चानित्ममुचयार्थः। एवेखेते सर्वलोकप्रसिद्धा एवेखर्थः। मत्तएव भवन्तीत्युत्तरेणान्वयः॥ ४॥ अहिंमा प्राणिना पीडाया निवृत्तिः। समता चित्तस्य रागद्वेषादिरिहतावस्थाः। तुष्टिभोग्येष्वेतावताऽलमिति बुद्धिः। तपः शास्त्रीयमार्गेण कायेन्द्रियशोषणम्। दान देशे काले श्रद्धयाः
यथाशक्त्यर्थाना सत्पात्रे समर्पणम्। यशो धर्मनिमित्ता लोकश्वाद्यारूपा प्रसिद्धिः। अयशस्त्वधर्मनिमित्ता लोकनिन्दारूपा
प्रसिद्धिः। एते बुद्धादयो भावा कार्यविशेषा सकारणका पृथिविश्व धर्माधर्मादिसाधनवैचित्र्येण नानाविधा भूताना सर्वेषा
प्राणिना मत्त परमेश्वरादेव भवन्ति नान्यसात्। तस्मात्किं वाच्य मम लोकमहेश्वरत्वमित्यर्थः॥ ५॥ इतश्वेतदेवमाह—
महर्षयो वेदतद्र्थद्रधर सर्वज्ञा विद्यासप्रदायप्रवर्तका स्ववाद्या सप्त पूर्वे सर्गाद्यकालाविभूता । तथाच पुराण 'सृगु मरिचिभ भाष्योत्कर्षदीषिका।

सुलम् । तापो दु लम् । भव उत्पत्ति । अभावो नाश । भय त्रास । अभयमत्रास ॥ ४॥ अहिसा प्राणिनामपीडा । समता समित्तता । तृष्टि सतोषोऽलबुद्धि । इन्द्रियसयमपुर सर शाक्षीय देहपीडन तप । देशकालानुरोधेन शक्तिमतिकम्य श्रद्धया पात्रेऽर्थानामपण दानम् । धर्मिनिदाना कीर्तिर्यश । अधर्मिनिदानाऽपकीर्तिरपयश । एते यथोक्ता भावा पृथिविधा नानाप्रकारा भूताना स्वकर्मानुसारेण मत्ताप्वेश्वराद्धवन्ति । अतोऽहमेव सर्वेलोक्तमहेश्वर सर्वेभोगमोक्षार्थं शरणीकरणीय इति भाव ॥ ५॥ स्वसामध्येशुंकाना स्वेनोत्पादिताना भ्रवादीनामपि लोकेश्वरल प्रसिद्ध किं वक्तव्य मम लोकमहेश्वरलमिलाह—महर्षय इति । ६ श्रीधरीव्याक्या ।

लोकस्य मत्त एव भवन्तीत्युत्तरेणान्वय ॥ ४॥ किंच-अहिंसेति । अहिंसा परपीडानिवृत्ति , समता रागदेषादिराहित्य, मित्रा-मित्रतुत्यता च, तुष्टिदेवलक्षेन सतोष , तप ज्ञारीरादि वक्ष्यमाणम् , दान न्यायार्जितथनादे सत्पात्रापणम् , यश सत्कीतिं , स्वयशोऽपकीतिं , पते बुद्धिकांनमित्यादयस्तद्विपरीताधाबुष्यादयो नानाविधा मावा प्राणिना मत्त सक्ताशादेव मवन्ति ॥ ५॥ किंच-महर्षय इति। सप्त महर्षयो 'मृग्वादय सप्त ब्राह्मणा इत्येते पुराणे निश्चय गता' इत्यादि पुराणप्रसिद्धा । तेभ्योऽपि पूर्वेऽन्ये चत्वारो महर्षय सनकादय ,तथामनव स्वायभुवादय मझावा मदीयो भाव प्रमावो येषु ते हिरण्यगर्मात्मनो ममैव मनस सकरप-

# एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संदायः॥७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

वेन सामध्येनोपेता मानसा मनसैवोत्पादिता मया जाता उत्पन्नाः येषां मनूनां महर्षाणां च सृष्टिर्छोक इमाः खावरजङ्गमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ पतासिति । पता यथोकां विभूतिं विस्तार योग च युक्तिं चातमनो घटनमधवा योगेश्वर्यसामध्यं सर्वज्ञत्व योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो वेत्ति तत्त्वतस्त-त्वेन यथावदित्येतत् । सोऽविकम्पेनाप्रचितिते त्योगेन सम्यग्दर्शनस्त्रैर्यछक्षणेन युष्यते सवध्यते ।

# २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

वन्त इस्पर्ध । तेषा जन्मनो वैशिष्ट्यमाचष्टे—मानसा इति । मन्वादीनेव विशिनष्टि—येषामिति । विद्यया जन्मना च सतिभूता मन्वादीनामिसछोके सर्वा प्रजा इस्पर्ध ॥ ६ ॥ सोपाधिक प्रभाव भगवतो दर्शियत्वा तज्ज्ञानफलमाह—एतामिति । बुद्धयाद्युपादानत्वेन विविधा भूतिभैवन वैभव सर्वात्मकत्व तदाह—विस्तारमिति । ईश्वरस्य तत्तद्र्थसपादनसामर्थ्यं योगस्तदाह—आत्मन इति । योगस्तत्फलमैश्वर्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व च मदीर्थं शिक्जानलेशमाश्रित्य मन्वाद्यो स्ववाद्यश्चेशते जानते च तदाह—अधवेति । यथा तौ विभूतियोगौ तथा वेदनस्य निरङ्कशत्व दर्शयति—यथावदिति । सोपाधिक ज्ञान निरुपाधिकज्ञाने द्वारमित्याह—सोऽविकम्पेनेति ।

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

सनकादयश्च पूर्वे प्रसिद्धा महर्षय इति सबन्ध । तथा मनवश्चतुर्दश प्रसिद्धा । ते सर्वे मानसा हिरण्यगर्भरूपस मम मनस एवोद्भृता अयोनिजा जाता उत्पन्ना । इमा प्रजाश्चतुर्विधा अय लोकश्च तदाधारभूत तदुभय येषा यत्सबन्धि सततिर्येषा सततिरित्यर्थ । यद्वा येषामिति षष्ठी पञ्चम्यर्थे । येभ्य इमा प्रजा अय लोकश्च जाता इत्यर्थ । तेऽपि मद्भावा मन्येव भावो मनो येषा ते । प्रसिद्धमिहमानोऽप्येते यनो मामेवोपासतेऽतस्त्वमिष मामुपास्तिति भाव ॥ ६ ॥ उपास्ताविधकारिणमाह—एतामिति । एता वक्ष्यमाणा विभूतिं योग च विश्वतोमुखे भगवति मन समाधान यस्तत्वतो वेत्ति सम्यगनुष्ठातु ज्ञातु च समर्थो भवति सोऽविकम्पेनाचलेन निर्विकल्पकेन

## ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

मित्रं च पुलस्य पुलह कतुम् । वसिष्ठ च महातेजा सोऽस्रजन्मनसा मुतान् । सप्त ब्रह्माण इस्येते पुराणे निश्चय गता ' इति । तथा चलारो मनव सावर्णा इति प्रसिद्धा । अथवा महर्षय सप्त स्वग्वाद्या , तेभ्योऽपि पूर्वे प्रथमाश्चलार सनकारा महर्षयो, मनवस्तथा खायभुवाद्याश्चतुर्देश मिय परमेश्वरे भावो भावना येषा ते मद्भावा मिचन्तनपरा । मद्भावनावशादा-विर्भूतमदीयज्ञानैश्वर्यशक्तय इस्पर्थ । मानसा मन सक्लपादेवोत्पन्ना नतु योनिजा । अतो विद्युद्धजन्मलेन सर्वप्राणिश्रेष्ठा मत्तएव हिरण्यगर्भात्मनो जाता सर्गाद्यकाले प्रादुर्भूता । येषा महर्षाणा सप्ताना स्वग्वादीना चतुर्णा च सनकादीना मनूना च चतुर्दशाना असिँह्योके जन्मना च विद्यया च सन्तितिभूता इमा ब्राह्मणाद्या सर्वो प्रजा ॥ ६ ॥ एव सोपाधिकस्य भगवत प्रभावमुक्ता तज्ज्ञानफलमाह—एता प्रागुक्ता बुद्धादिमहर्घ्यादिरूपा विभूति विविधमाव तत्तद्वपूर्णणवस्थिति

# ५ भाष्योत्कषदीपिका।

महर्षय सप्त मृग्वादय पूर्वेऽतीतकालसबिन्धनो 'मृगु मरीचिमित्रं च पुलस्ल पुलह कतु । वसिष्ठ च महातेजा सोऽस्जन्मनसा सुतान्' इत्युक्ता 'चलारो मनवस्तथा, साविणिसु मनुर्योऽसौ मैत्रेय भिवता तत । नवमो दक्षसाविणिमैत्रेय भिवता मनु । एका दशस्य भिवता धर्मसाविणिको मनु । रुद्रपुत्रस्तु सावर्णो भिवता द्वादशो मनु ॥' इति विष्णुपुराणादौ सावर्णो इति प्रसिद्धा । मैह- वैय सप्त मृग्वादय । तेभ्योऽपि पूर्वे प्रथमाश्रलार सन माद्या महर्षय मनवस्त्रया स्वयभुगाद्याश्रलुर्द्रशेति वा । अस्मिन्पक्षे सन- काद्याश्रतुर्द्रशेत्यभ्याहारदोषमभिप्रेत्याचार्येरय पक्षो न प्रदर्शित । ते च मद्भावा मद्भतभावना मिय परमात्मिन भावना येषामतो वैष्णवेन सामध्येन युक्ता मानसा मया मनसैवोत्पादिता सन्तो जाता उत्पन्ना यथायथ योनितोऽयोनितश्र येषा महर्षाणा मनूना च लोके इमा विद्या च जन्मना च सन्तितभूता प्रजा स्थावर्जगमलक्षणा ॥ ६ ॥ स्वप्रभावमुक्त्वा तज्ज्ञानफलमाह—पता- सिति । एता यथोक्ता विभूति विविधमाव विस्तारमितियावत । परमात्मनस्तदर्थघटनसामध्ये योग यहेशसबन्धेन मृग्वादयो

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

मात्राज्जाता । प्रभावमेवाह—येषामिति । येषा भृग्वादीना च सनकादीना चेमा ब्राह्मणाचा लोके वर्धमाना यथायथ पुत्रपौत्रादि-रूपा शिष्यादिरूपाश्च प्रजा जाता वर्त ते ॥ ६ ॥ यथोक्तविभूत्यादितस्वज्ञानस्य फलमाह—एतामिति । एता भृग्वादिलक्षणा मम

१ श्रीधरः मधुसूदनः नीलकण्ठ

# अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नात्र संशयो नासिन्नथें संशयोऽित्त ॥ ७ ॥ कीहशेनाविकम्पेन योगेन युज्यत इत्युच्यते—अह-मिति । अह पर ब्रह्म वासुदेवाख्य सर्वेम्य जगत प्रभव उत्पत्तिमंत पव स्थितिनाशिक्रयाफछोपभो-गलक्षण विकियारूप सर्व जगत्प्रवर्तत इत्येव मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा बुधा अरगततस्वार्था भाव-समन्विता भावो भावना परमार्थतस्राभिनिवेशस्तेन समन्विता सयुक्ता इत्यर्थ ॥ ८ ॥ किच—

२ आन दगिरिव्याख्या।

उत्ते ऽथें प्रतिबन्धाभावमाह—नासिन्निति ॥ ७ ॥ कथ तावकविभूत्येश्वर्यज्ञानमुक्तयोगस्य हेतुरिति मत्वा पृच्छति— कीहरोनेति । उत्तज्ञानमाहात्म्यात्मितिष्ठिता भगविष्ठण सिद्ध्यतीत्माह—उच्यत इति । प्रभवत्मसादिति प्रभव सर्वे-प्रकृति सवात्मेत्माह—उत्पित्तिति । सर्वज्ञात्सवेश्वरानमत्तो निमिन्नात्मस्थितिनाशादि भवति म्या चान्त्यांमिणा प्रयमाण सर्वं यथास्य मर्यादामनतिकम्य चेष्टते तदाह—मत्त इति । इत्थ मम सर्वोत्मत्व सर्वेशकृतित्व सर्वेश्वरत्व सर्वज्ञत्व च महिमान ज्ञात्वा मय्येव निष्ठावन्तो भवन्तीत्माह—इत्येविमिति । ससारासारताज्ञानवता भगवद्भजने-ऽधिकार द्योतयित—अवगतेति । परमार्थतत्त्वे पूर्वोक्तरीत्मा ज्ञाते प्रमादराविभिनिवेशाख्यो भवतस्तेन सयुक्तत्व च भगवद्भजने भवति हेतुरित्माह—भावेति ॥ ८॥ न केवलमुक्तमेव भगवद्भजने साधन साधनान्तर चास्तीत्माह— ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

६ष्ठाध्यायोक्तेन योगेन मद्विषयेण समाधिना युज्यते ततश्च कृतकृत्यो भवनि । नात्र सशय इति प्रवृत्त्यतिशयार्थं मुच्यते । भगवद्वचित सशयासमवात् ॥ ७ ॥ उपासनाखरूपमाह द्वाभ्याम् —अहमिति । बुध मा प्रत्यगातमः निमिति मत्वा भजन्ते इति कथम् । अहमेव सर्वस्य जगत प्रभग उत्पत्ति । मत्तो मदनुम्रह प्राप्येव सर्वे बुद्ध्या दिक स्वस्वकार्याय प्रगतिते । अहमेव जगत कर्तान्तर्यामी चेत्यहम्रहेगात्मानमुपासीतेति भाव । भागसमन्विता-भावनायुक्ता । एतचोत्तरार्थम् ॥ ८ ॥ एव ध्याने भावनाप्रकारमुक्ता स्युत्थाने तमाह—मिचित्ता इति । अहमेव ४ मधुसद्दनीव्याख्या ।

योग च तत्तदर्थनिर्माणसामध्ये । परमैश्वर्यमिति यावत् । मम यो वेत्ति तत्त्वत यथावत्सोऽविकम्पेनाप्रचिलतेन योगेन सम्यग्ज्ञानस्थैर्यलक्षणेन समाधिना युज्यते । नात्र सशय प्रतिबन्ध कश्चित् ॥ ७ ॥ यादशेन विभूतियोगयोज्ञानेनाविकम्प गोगप्रप्तिस्तद्श्यति चतुर्भि — अह पर ब्रह्म वासुदेवाख्य सर्वस्य जगत प्रभव उत्पत्तिकारणसुपादान निमित्त च । स्थितिनाशादि च सर्वं मत्त एव प्रवर्तते भवति । मथैवान्तर्यामिणा सर्वेज्ञेन सर्वशक्तिना प्रेर्थमाण खखमर्यादामनतिकम्य सर्वं जगत्प्रवर्तते चेष्टत इति वा । इत्येव मला वुधा विवेकेनावगततत्त्वाभावेन परमार्थतत्त्वप्रहणक्ष्पेण प्रेम्णा समन्यिता ५ भाष्योक्कवेदीपिका।

ज्ञानादिमन्तो भवन्ति । यद्वा योगैश्वर्यसामध्यै सर्वज्ञल योगजन्य योगशब्देनाभिधीयते । त यस्तत्त्वतो यथावद्वेत्ति जानाति सोऽप्रकम्पेनाप्रचितिन योगेन निरुपिधनहासम्यग्ज्ञानलक्षणेन युज्यते युज्ञो भवति । अस्मिन्नथै सशयो नास्ति ॥ ७ ॥ नतु कथ
ताव प्रविभूतियोगज्ञानेनाविकम्पयोगप्राप्तिस्तवोपासनायास्तरप्राप्तिसाधनलादित्याञ्ज्ञा विभूतियोगज्ञानमहिन्ना प्राप्तया मदुपासनया
सद्गतेनावि प्रम्पयोगेन युज्यते इत्याह—अहसिति चतुाम । अह परमात्मा वाष्ठदेवाभिध सर्वस्य ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य प्रभव
प्रमवत्यसमादिति प्रभव प्रकृतिरभिन्ननिमित्तोपादान मत्त एव सर्वज्ञात्सवेश्वरात्सवे स्थितिनाशित्रयाफलोपभोगलक्षण जगरप्रवर्तते
इति मला वास्रदेवएव सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वोपादान सर्वनियन्ता भजनीय इति श्रुला मननेन निश्चित्य भजनते सेवन्ते ।
के ते इत्यत आह—बुधा अवगतससारतत्त्वा । ससारासारज्ञानवतामेव भगवद्भजनेऽधिकार इति भाव । भावो भावना अयमेव
भगवान्वासुदेव परमार्थतत्त्व इत्यभिनिवेशस्तेन सम्यक् युक्ता ॥ ८॥ कि चैव भजनतीत्याह—मिन्नता मिये वासुदेवे चित्त येषा

### ६ श्रीधरीज्याख्या ।

विभृतिं, योग चैश्वयलक्षण तस्वतो यो वेत्ति सोऽविकम्पेन ने सश्येन योगेन सम्यग्दशनेन युक्तो भवति । नास्त्यत्र सश्य ॥ ७॥ यथा च विभृतियोगयोश्वानेन सम्यग्शानावाप्तिस्तद्शंयति— अहमित्यादिचतुर्भि । अह सवस्य जगत प्रभवो भृग्वादिरूपविभृति-द्वारेणोत्यित्तिहेतु । मत्त एव चास्य सर्वस्य 'बुद्धिश्वानमसमोह' इत्यादि सर्वं प्रवर्तत इति, एव मत्वाऽवनुष्य बुधा विवेकिनो भावसम-न्विता प्रीतियक्ता मा भजन्ते ॥ ८॥ प्रीतिपूवक भजन्ते वाह—मिश्चत्ता इति । मय्येव चित्त येषा ते मिश्चता । मामेव गता

# तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मिल्ता इति । मिल्ता मिर्य चित्तं येषां ते मिल्ताः । मद्भतप्राणा मा गताः प्राप्ताश्चश्चरादयः प्राणा येषा ते मद्भतप्राणाः । मय्युपसहृतकरणा इत्यर्थः । अथवा मद्भतप्राणा मद्भतजीवना इत्येतत् । बोध-यन्तोऽवगमयन्तः परस्परमन्योन्य कथयन्तो ज्ञानबलवीर्यादिधमैविंशिष्ट मा तुष्यन्ति च परितोष-मुपयान्ति रमन्ति च रतिं च प्रामुवन्ति प्रियसङ्गत्येव ॥ ९ ॥ ये प्रथोक्तप्रकारैर्भजन्ते मां भक्ताः सन्त .- तेषा सतत्युक्ताना नित्याभियुक्तानां निवृत्तसर्ववाह्यैषणाना भजता सेवमानाना, किमधि-त्वादिना कारणेन नेत्याह-प्रीतिपूर्वक प्रीतिः स्नेहस्तत्पूर्वक मा भजतामित्यर्थः। दटामि प्रयच्छामि

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

किंचेति । ईश्वरात्प्रतीच प्रागुक्तादन्यत्र चित्तप्रचारराहित्य भगवद्भजनोपायमाह—मर्याति । वश्चरादीना भगवत्य-प्राप्तिस्तदगोचरत्वात्तस्येत्याशङ्क्याह—मय्युपसहतेति । भगवदतिरेकेण जीवनेऽपि नादरस्तदपि मय्येवार्पित भक्ता-नामित्याह-अथवेति । आचार्येभ्य श्रुत्वा वादकथया परस्पर भगवन्त र ब्रह्मचारिणो बोधयन्ति तद्पि भगवद्भज-नसाधनसित्याह—बोधयन्त इति । आगमोपपत्तिभ्या भगवन्तमेव विशिष्टधर्माण शिब्येभ्यो गुरवो त्यपदिशन्ति तदपि भगवद्गजनमेवेत्याह—कथयन्त इति । भक्ताना तुष्टिरती स्वरसत स्यातामित्याह—तुष्यन्तीति । मनोरथ-पूर्वा रतिप्राप्ती कामुकसमतमुदाहरणमाह-प्रियेति ॥ ९ ॥ यदुक्त सोऽविकम्पेनेत्यादि तद्र्थं भूमिका कृत्वा तदि-दानीमदाहरति ये यथोक्तेति । नित्याभियुक्तानामनवरत भगवत्येकाज्यसपन्नानामित्यर्थ । पुत्रादिलोकत्रयहेरवर्थि-त्वेन वा गर्भदासत्वेन वा प्रत्यह जीवनोपायसिद्धये उत् भजनिमति शङ्कित्वा नृषयति—िक्रिमित्यादिना । प्रागुक्ता ज्ञानाख्या भक्ति स्नेहेन कुर्वतामिलार्थ । तेभ्योऽह तत्त्वज्ञान प्रयच्छामीलाह—ददामीति । उक्तबुद्धिसबन्धस्य फल-

## ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

चित्ते येवा ते मिचता । तथाहमेव गतो विद्यमानो येषु ते मद्भतास्तथाविधा प्राणा इन्द्रियाणि येषा ते मद्भतपाणा । चित्तेनेन्द्रियैर्वा यदुह्यतं सत्सर्व प्रत्यगात्मा वासुदेव इति भावयन्त इत्यर्थ । इममेवार्थ परस्परं बोधयन्त श्रुतियुक्तिप्रदर्शनेन समानाना समुदाय ज्ञापयन्त । कथयन्तश्र शिष्यान्त्रति । तुष्यन्ति तेनैव ज्ञानेन नतु मिष्टान्नादिना । रमन्ति च तत्रैव नत् स्यादावित्यर्थ ॥ ९ ॥ उपासनाया फलमाह—तेवामिति । सतत्युक्तान।

## ४ मधुसूदनीव्यारया।

सन्तो मा भजन्ते ॥ ८ ॥ प्रेमपूर्वक भजनमेव विवृणोति—मयि भगवति चित्त येषा ते मचित्ता । तथा मद्गता मा प्राप्ता प्राणाश्वश्चराद्यो येषा ते मद्गतप्राणा , मद्भजननिमित्तचश्चरादिव्यापारा मन्युपसहृतसर्वे करणा वा । अथवा मद्गतप्राणा मद्भजनार्थजीवना । सद्भजनातिरिक्तप्रयोजनश्र्न्यजीवना इति यावत् । विद्वद्गोष्ठीषु परस्परमन्योन्य श्रुतिभिर्युक्तिभिश्च मामैव बोघयन्त तत्त्वबुभुत्सुकथया ज्ञापयन्त । तथा खिबाज्येभ्यश्च मामेव कथयन्त उपदिशन्तश्च । मयि चित्तार्पण तथा बाह्य-करणार्पण तथा जीवनार्पणमेव समानामन्योन्य मद्बोधन खन्यूनेभ्यश्च मदुपदेशनमिखेवरूप यनमद्भजन तेनैव तुष्यन्ति च । एतावतैव लब्धसर्वार्था वयमल्मन्येन लब्धव्येनेखेवप्रखयहूप सतोष प्राप्नुवन्ति च । तेन सतोषेण रमन्ति च रमन्ते च । प्रियसङ्गमेनेवोत्तम सुखमनुभवन्ति च । तदुक्त पतङ्गलिना 'सतोषादनुक्तम सुखलाम ' इति । उक्तच पुराणे 'यच कामसुख लोके यच दिव्य महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाईत षोडशी कलाम्' इति । तृष्णाक्षय सतोष ॥ ९ ॥ ये यथो-केन प्रकारेण भजन्ते मा—तेषा सतत सर्वदा युक्ताना भगवत्येकाप्रबुद्धीना । अतएव लाभपूजाख्यात्याद्यनिभसधाय ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

ते मा गता प्राप्ता प्राणाश्वश्चरादयो येषा ते मय्युपसहृतसर्वकरणा , मद्गतजीवना इति वा । आचार्यात् श्रुला वादकथया समानेषु परस्परं बोधयन्त मा ज्ञानबलाद्युक्त शिष्येभ्य कथयन्त सद्भजनेनैव तुष्यन्ति सतोषसप्यान्ति तेनैव च रमन्ति रतिं प्राप्तवन्ति न ह्यादिना ॥९॥ तेषा सतत्युक्ताना सतत निरन्तरमियुक्तानाम् । किमर्थिलादिपूर्वक नेत्याह । प्रीति ह्रोहस्तत्पूर्वक भजताम् ।

## ६ श्रीघरीव्याख्या।

प्राप्ता प्राणा इन्द्रियाणि येषा ते महतप्राणा मदपिंतजीवना इति वा । एवम्तास्ते बुधा अन्योन्य मां न्यायोपैते शुसादिप्रमा-भैबोंधयन्त , बुद्धा च मा कथयन्त सकीर्तयन्त सन्तो निल तुष्य लानुमोदनेन तुष्टिं याति । रमन्ति च निर्वृतिं यान्ति ॥ ९ ॥ एवभूताना च सम्यन्त्रानमह ददामीत्याह—तेषामिति । एव सततयुक्ताना मय्यासक्ताना प्रीतिपूर्वक भजता तेषा त बुद्धिरूप

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मिश्चत्ता इति बोधयन्तः परस्परिमिति परस्परबोधनयान्योन्यबोधस्कारसक्रमणात्सर्व एव हि प्रमातार एक ईश्वर इति वितस्यव्यास्या

# तेषागेवानुकम्पार्थमहस्रज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यग्दर्शन मत्तत्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगस्त बुद्धियोगम्। येन बुद्धियोगेन सम्यग्दर्शनलक्षणेन मा परमेश्वरमात्मभूतमात्मत्वेनोपयान्ति प्रतिपद्यन्ते। के ते। ये मिचलादिप्रकार्रमां भजन्ते॥ १०॥ किमर्थं कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिवन्धहेनोर्नाशक बुद्धियोग तेषा त्वद्भक्तानां ददा-सीत्याकाङ्कायामाह—तेषामिति। तेषामेव कथ नाम श्रेय स्यादित्यनुकम्पार्थं दयाहेनोरहमज्ञानजम-विवेकतो जात मिथ्याप्रत्ययलक्षण मोहान्धकार तमो नाशयाम्यात्मभावस्थ आत्मनो भावोऽन्तः-करणाशयस्त्रसिन्नेव स्थितः सन्। ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययक्षपेण भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्भाव-

## २ आनन्दगिरिव्यार ।।

माह—येनेति । ध्यानजन्यप्रकर्षकाष्टागतान्त करणपरिणामे निरसाशेषविशेषभगवद्र्पप्राप्तिहेतौ बुद्धियोगे प्रक्षपूर्वकमुक्तानिकारिणो दर्शयति—के त इति ॥ १० ॥ भगवत्प्राप्तेबुद्धिसाध्यत्वे सत्यनित्यत्वापत्तस्वमापे भक्तेभ्यो बुद्धियोग द्वासीत्ययुक्तमिति शङ्कते—िक्तमर्थमिति । तेषा बुद्धियोग किमर्थं ददासीति सबन्ध । भगवत्प्राप्तिप्रतिबन्धक कनाशको बुद्धियोगस्तेन नास्ति तत्प्राप्तेरिनित्यत्वमित्याशङ्क्ष्याह—कस्योति । भक्ताना तत्प्राप्तिप्रतिबन्धक विविच्य दर्शयति—इत्याकाङ्क्ष्यायामिति । अविवेको नामाज्ञान ततो जात मिथ्याज्ञान तदुभयमेकीकृत्य तमो विवक्ष्यते । नच तक्षाशकत्व जयस्य कस्ववित्तदन्तर्भृतस्य युक्त तेनाह नाशयामीत्यक्तम् । केवल्वेतन्यस्य जडबुद्धिवृत्तेरिवाज्ञानाद्यनाशकत्वमाशङ्का विश्विनष्टि—आतमिति । तस्याशयस्त्रिष्ठो वृत्तिविशेष । वाक्योत्थबुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तिश्वरात्मा सहायसामर्थ्याद्वानादिनिवृत्तिहेतुरित्यर्थ । बुद्धीद्धवोधस्याज्ञानादिनिवर्तकत्वमुक्त्वा बोधेद्धबुद्धेसान्नवर्त्वभिति पक्षान्तरमाह—ज्ञानेति । देशाध्यक्तान्तानात्मवर्गातिरिक्तवस्तुगोचरत्वमाह—विवेकेति । भगवति सदा विद्वित्त्या भक्त्या तस्य प्रसादोऽनुप्रह स ६व केहरोनासेचनद्वाराऽस्योत्पत्तिमाह—भक्तीति । मय्येव भावनायामिम निवेशो वातसेत प्रेरितोऽय जायते, नहि वातप्रेरणमन्तरणादौ दीपस्योत्पत्तिरित्याह—मद्भावनेति । ब्रह्मचर्यमष्टा-

३ नीलकण्डवाक्या (चतुषरी)।
नित्योत्माहवताम् । प्रीति प्रेमा तत्पूर्वक भजता सेवमानाना तेभ्यो ददामि तं बुद्धियोग ज्ञानरूप योग समाधिम् ।
ज्ञाननिष्ठामित्यर्थं । ता ददामि येन यया निष्ठया ते मामुपयान्ति समुद्रमिव नद्योऽमेदेन प्रविशन्ति ॥ १० ॥ किंच
तेणा भक्तानामुपर्यनुकम्पार्थे न खप्रयोजनसिद्धार्थे राजवत् । बुद्धियोगप्रदानेनाज्ञानजमविवेकादुत्थितं मिथ्याप्रत्ययुप्रकृण मोहान्धकार तमोनामक सर्वानर्थनिदानमूलाज्ञाननारोन नाशयामि । आत्मभावस्य आत्मनो मावोऽन्तःकरणगृहं तत्स्य । ज्ञानरूपेण दीपेन । भाखता प्रवलेन । अय भाव — तत्त्वमसीति वाक्यजा ब्रह्माकारान्त करणवितिः स्वोत्यत्त्ये श्रवणमननध्यानानि शमादीनि कर्माणि चापेक्षते । यथा दीप स्वोत्यत्त्ये नैलवर्त्यम्यादीन् । उत्पन्ना

## ४ मधुसूद्नीब्याख्या ।

प्रीतिपूर्वकमेव भजा सेवमानाना तेषा अविकम्पेन योगेनेति य प्रागुक्तत्त वुद्धियोग मक्तत्वविषयसम्यम्दर्शन ददामि उत्पा-द्यामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्वरमात्मलेनोपयान्ति ये मिक्क्तिलादिप्रकारैमाँ भजन्ते ते ॥ १० ॥ दीयमानस्य बुद्धियोगस्या-तमप्राप्तौ फले मध्यवर्तिन व्यापारमाह—तेषामेव कथ श्रेय स्यादिलानुप्रहार्थं आत्मभावस्य आत्माकारान्त करणवृत्तौ विषय-लेन स्थितोऽह स्वप्रकाशचैतन्यानन्दाद्धयलक्षण आत्मा तेनैव मद्विषयान्त करणपरिणामरूपेण ज्ञानदीपेन दीपसदशेन ज्ञानेन भास्ता चिदाभासयुक्तेनाप्रतिबद्धेनाज्ञानजमज्ञानोपादानक तमो मिथ्याप्रस्थयलक्षण स्वविषयावरणमन्धकार तदुपादानाऽज्ञान-नाज्ञेन नाशयामि । सर्वश्रमोपादानस्याज्ञानस्य ज्ञाननियर्श्वलादुपादाननाश निवर्शक्ताच्चोपादेयस्य । यथा दीपेनान्धकारे ५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

प्रेमलक्षणभक्तिमतामित्यर्थं । त सम्यग्ज्ञानलक्षणमविकम्पबुद्धियोग ददामि । येन बुद्धियोगेन मा परमात्मानमात्मलेनोपयान्ति प्रति-पद्यन्ते । साक्षात्क्रवैन्तीत्यर्थं । ते ये मा मिन्नत्त्वादिप्रकारैर्भजन्ते ॥ १० ॥ मत्प्राप्तिप्रतिबन्धकनाशक बुद्धियोग ददामीत्याश्येनाह । तेषामेव मिन्नत्त्वादिप्रकारैर्भजतामनुकम्पार्थं दयाहेतोरहमज्ञानज म्लाज्ञानाज्ञात मिथ्याप्रत्ययलक्षण तमो मोहान्धकारं ज्ञानदीपेन नाशयामि । अनेतनस्य नाशकतासभवादहिमत्युकं निक्षित्रस्रमाधिष्ठानलेनास्विलमासकस्य केवलनैतन्यस्यापि नद्वन्यस्यापि नद्वन्यस्याप्या

योगमुपायं ददामि । तमिति कम् । येनोपायेन ते भक्ता मा प्राप्तुवन्ति ॥ १०॥ बुद्धियोग दस्ता च तस्यानुमवपर्यन्त तमापा-बाविबाकृत ससार नाश्यामीत्याह—तेषामिति । तेषामनुकन्पार्थमनुम्रहार्थमेवाज्ञानाञ्जात तम ससाराख्य नाश्यामि । कुत्र वा स० गी० ५७

# अर्जुन उवाच । परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसुम् ॥ १२॥

## १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

नाभिनिवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत्प्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तःकरणाधारेण विषयव्यावृ-चिचरागद्वेषाकलुषितनिवातापवरकस्थेन नित्यप्रवृत्तैकाष्ट्रयभ्यानजनितसम्यग्दर्शनभास्वता क्रान-दीपेनेत्यर्थः॥ ११॥ यथोकां भगवतो विभूतिं योग च श्रुत्वार्जुन डवाच—परिमिति। परं ब्रह्म पर-

## २ आनन्द्गिरिव्याख्या।

द्वमादिशब्देन श्रमादिग्रह । तेन हेतुनाहितसंस्कारवती या प्रज्ञा तथाविधवर्तिनिष्ठश्चायं नहि वर्त्वतिरेकेण दीपो निर्वर्त्वते तदाह—ब्रह्मचर्येति । न चाधाराद्देत दीपस्योग्पत्तिरदृष्टत्वादिसाह—विरक्तेति । यद्विषयेभ्यो व्यावृत्त वित्त रागाद्यकल्लाषित तदेव निवातमपवारक तत्र स्थितत्वमस्य दृशयति—विषयेति । मास्यवेति विशेषण विशद्व-यति—नित्येति । सदातन चित्तेकाग्र्य तत्पूर्वक ध्यान तेन जनित सम्यग्दर्शन पळ तदेव भासाद्वता तत्प्यंन्तेनेत्यर्थः । तेनाज्ञाने सकार्ये निवृत्ते भगवद्भाव स्वयमेव प्रकाशीभवतीति मत्वा व्याख्यातमेव पदमनुवदिति—श्वानेति ॥ ११ ॥ निरस्ताशेषविशेष निरुपाधिक सोपाधिक च सर्वात्मत्वादि भगवतो रूप तद्भीप्रक च श्रुत्वा निरुपाधिकरूपस्य प्राञ्च-तबुद्धानवगाद्योक्तिपूर्वक मन्दानुग्रहार्थं सर्वदा सर्वबुद्धिग्राद्ध सोपाधिक रूप विसरेण श्रोतुमिष्क्रन्युच्छतीत्याह—यथोक्तामिति । पर ब्रह्म भवानिति लक्ष्यनिर्देश । तस्य लक्षणार्थं पर धामेत्यादिविशेषणत्रयम् । धामशब्दस्य स्थान-

# ३ नीलकण्डब्याख्या ( चतुर्घरी )।

तु तमोनाशेन खिवषयप्रकाशनार्थे प्रत्ययादृत्तिलक्षण प्रसख्यान च कर्मभिरुपकार वा नापेक्षते। निह ज्ञाते घटे तदाकारप्रत्ययादृत्तिर्वा कर्मापेक्षा वा तज्ज्ञानदार्ह्यायापेक्षते। प्रमाणन्याप्तिमात्रसापेक्षत्वात् ज्ञानस्। तसाचे उत्यप्रज्ञानानामपि प्रसख्यानापेक्षा कर्मभिरुपकारापेक्षा च वदन्ति ते बलादेव मोक्षस्य कृतकतामनित्यता च प्रार्थयन्त इति
दिक् ॥ ११ ॥ एवं एता विभूतिं योग चेत्यादिना विभूतिज्ञानस्य फलोदके श्रुत्वा तत्प्राप्त्युत्तुक, प्रथम स्तुत्या मगवनतमावर्जयन्नर्जुन उवाच—परमिति । पर ब्रह्म नत्वपरसुपास्यम् । 'तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदसुपासते' इति
श्रुतेः। पर धाम ज्योतिः नत्वपर द्वत्तिरूप ज्ञानम्। एतस्य 'हीर्घीमीरित्येतत्सर्वं मन एव' इति श्रुतेर्दृत्तिरूपत्वात्।

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

निवर्तनीये दीपोत्पत्तिमन्तरेण न कर्मणोऽभ्यासस्य वापेक्षा विद्यमानस्यैव च वस्तुनोऽभिव्यक्तिस्ततो नानुत्पन्नस्य कस्यचिद्ध-त्पित्तस्य। ज्ञानेनाज्ञाने निवर्तनीये न ज्ञानोत्पत्तिमन्तरेणान्यस्य कर्मणोऽभ्यासस्य वापेक्षा विद्यमानस्यैव च ब्रह्मभावस्य मोक्षस्याभिव्यक्तिस्ततो नानुत्पन्नस्योत्पत्तिर्येन क्षयिख कर्मादिसापेक्षःख वा भवेदिति रूपकालकारेण सूचितोऽथं । भाखतेखनेन्न तीन्नपवनादिरिवासभवनादे प्रतिबन्धकस्याभाव स्चित । ज्ञानस्य च दीपसाधम्यं खिवयावरणनिवर्तकःख खव्यवहारेण सजातीयपरानपेक्षःख खोत्पत्त्यतिरिक्तसहकार्यनपेक्षःखमित्यादिरूपकवीज द्रष्टव्यम् ॥ १९ ॥ एव भगवतो विभूति योग च श्रुखा परमोत्कण्ठित अर्जुन जवाच—परं ब्रह्म परं धाम आश्रय प्रकाशो वा । परम पवित्र पावन च भवानेव । यतः

## ५ माप्योत्कर्वदीपिका ।

समवात्। आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेत्युक्त । आत्मनो भावोऽन्त करणाशयस्तिसञ्चवस्थित तत्त्वमस्यादिमहावाक्योत्थान्त करणवृत्त्यभिव्यक्त सन् तेनैव वृत्तिज्ञानदीपेन भक्त्यादिना भास्वता देवीप्यमानेन समूलाज्ञान मत्प्राप्तिप्रतिवन्धक मिथ्याप्रस्यक्ष्य लक्षण तमो नाशयामील्यर्थ ॥ ११ ॥ मिचत्त्वादिप्रकारकभिक्तिहाराऽविकम्पयोगसाधनभूतौ विभूतियोगौ सक्षेपत श्रुला विस्तर्थ श्रवणोत्सक अर्जुन उवाच—परिमिति । भवान् वासुदेव परं अक्षरं निरक्षन निर्गुण ब्रह्म। परस्य ब्रह्मणो लक्षणमाह। परं धाम परं तेज सूर्यादितेजसामि तेज । 'यस्य भासा सर्वमिद विभाति' इति श्रुते । अस्यार्थस्य निरक्षने ब्रह्मणि सामज्ञस्यमभिष्रेत्य परं धाम परं स्थानमिल्यर्थं आचार्यैरुपेक्षित । पवित्र पावन परम प्रकृष्ट ज्ञानमात्रेण सवासनाऽविद्याकामकर्मेभ्यो मोचकलात् ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

सित सन्केन साथनेन तमो नाश्यसीत्यत आह । आत्मभावस्य बुद्धिवृत्तौ स्थित सन् भासता विस्फुरता शानलक्षणेन दीपेन नाश्यामि ॥ ११ ॥ संक्षेपेणोक्ता विभूतीविंस्तरेण जिज्ञासुर्भगवन्त स्तुवन्नर्जुन उवाच—पर अक्षेति सप्तिः । परं अश्च च, परं

१ शीवरः. मधुसूदकः

आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः खयं चैव ब्रवीषि मे॥ १३॥ सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मात्मा पर घाम पर तेजः पवित्रं पावनं परमं प्रकृष्ट भवान्पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिव्यं दिवि भवमादि-देवं सर्वदेवानामादौ भवं देवमज विभु विभवनशीलम् ॥ १२ ॥ ईदश-आहु कथयन्ति त्वामृपयो विसष्टादय सर्वे, देविर्षिर्नारदस्तथासितो देवलोऽप्येवमेवाह व्यासश्च, खय चैव त्व चैव व्रवीपि मे ॥ १३ ॥ सर्वमिति । सर्वमेतद्ययोक्तमृषिभिस्त्वया च तदतं सत्यमेव मन्ये यन्मा प्रति वदसि भाषसे

# आनन्दगिरिष्यारया ।

वानित्व व्यावर्तयन्व्याच्छे—तेज इति । तस्य चैतन्यस्य परमत्व जन्मादिराहित्येन कौटस्थ्यम् । प्रकृष्ट पावनमत्यन्तगुद्धत्वमुच्यते । यदेवलक्षण पर ब्रह्म तद्भवानेव नान्य इत्यर्थ । कृतस्वमेवमज्ञासीरित्याशक्क्यासवाक्यादित्याह—
पुरुषसिति । दिवि परमे व्योक्ति भवतीति दिव्यस्य सर्वप्रभावति दीव्यति द्योत्त होत देव स चादि सर्वमूलत्वादत
प्वाजसं त्वा सर्वगतमाहुरिति सबन्ध ॥ १२ ॥ उक्तविशेषण त्वामृषय सर्वे यस्मादाहुस्तस्मात्तद्वचनात्त्वोक्त ब्रह्मत्व
युक्तमित्याह—ईदृशसिति । ऋषिप्रहणेन गृहीतानामपि नारदादीना विशिष्टत्वात्प्रथयम्वणम् । असितो देवलस्य
पिता । किमन्यस्त्व स्वयमेवात्मानमुक्तस्य मह्मुक्तवानित्याह—स्वय चेति ॥ १३ ॥ ऋषिभस्त्वया चोक्तत्वादुक्त
सर्वे सस्यमेवेति मम मनीषेत्याह—सर्वेसिति । कि तदित्याशक्क्यात्मस्यमित्याह—यन्मासिति । देवादिभ सर्वेन३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

परम पवित्र नतु तीर्थादिवदपरम भवान् । तत्र मानमाह—पुरुषमिति सार्धेन । पुरुष देहान्तरस्थम् । शाश्वत नित्य । दिव्य दिवि हार्दाकारो आविर्भूतम् । आदिदेव सूत्रात्मनोऽप्याद्यम् । अतएव अज विंभु व्यापकम् । त्वा ऋषय

४ मधुसूरनीव्याख्या।
पुरुष परमात्मान शाश्वत सर्वदैकरूप दिनि परमे व्योप्ति खलरूपे भन दिव्य सर्वप्रपन्नातीतमादि च सर्वकारण देन च
चोतनात्मक खप्रकाशमादिदेन अतएवाज निमु सर्वगत लामाहुरिति सवन्य ॥ १२ ॥ आहु कथयन्ति लामनन्तमहिमान
ऋषयस्तरनञ्ज्ञाननिष्ठा सर्वे मृगुनसिष्ठाद्य । तथा देविर्षिनीरद असितो देवलश्च वौम्यस्य ज्येष्ठो श्राता व्यासञ्च भगवान् कृष्णद्वेपायन । एतेऽपि ला पूर्वोक्तिविशेषण मे मह्ममाहु साक्षात्किमन्यैर्वेक्तृभि । खयमेव ल च मह्म व्रवीषि । अत्र ऋषिलेऽपि
साक्षाद्वकृणा नारदावीनामतिविशिष्ठलात्पृथग्यहणम् ॥ १३ ॥ सर्वमेतदुक्तमृषिभिश्च लया च तदत सखमेवाह मन्ये यनमा
प्रति वदसि केशव । नहि लद्वचि मम कुत्राप्यप्रामाण्यशङ्का । तच सर्वज्ञलात्त्व जानासीति केशौ ब्रह्मस्द्रौ सर्वेशावप्यनुकम्प्यतया वास्यवगच्छतीति व्युत्पत्तिमाश्रिल्य निरतिश्यैश्वर्यप्रतिपादकेन केशवपदेन सूचितम् । अतो यदुक्त 'न मे विदु सुरगणा
प्रभव न महर्षय ' इसादि तत्त्रथैव—हि यसाद हे भगवन् समग्रैश्वर्यादिसपन्न, ते तव व्यक्ति प्रभाव ज्ञानातिशयशाळिनोऽपि
५ भाष्योक्तर्यदीपिका ।

एताहरा परं ब्रह्म भवानेव नान्य । नन्नेतत्त्वया कुतो ज्ञातिमिति चेदाप्तवाक्यादित्याह । पुरुष पुरि शय पूर्ण परमात्मान अतएव शाश्वत सर्वेदैकरस दिव्य दिवि परमे व्योम्नि हृदयाकाशे भव दिव्यम् । आदिदेव सर्वेषा ब्रह्मादिदेवानामादिभव अतएवाज । विभु विभवनमित्य विविध भवनमिति व्यापनमिति वार्थ ॥ १२ ॥ ईदश लामेव ऋषयो मन्त्रद्रष्टार सर्व आहु । नारदादीना श्रेष्ठ्यद्योतनार्थ पृथग्प्रहणम् । किमन्यैरिति सूचयन्नाह—स्वय चैव ब्रवीषीति ॥ १३ ॥ एतत्सर्व सत्य मन्त्रे यन्मा वदिस केशव ब्रह्मादीन्त्रत्यन्तर्यामितया मन्त्रद्रिति सूचयन्नाह—स्वय चैव ब्रवीषीति ॥ १३ ॥ एतत्सर्व सत्य मन्त्रे यन्मा वदिस केशव ब्रह्मादीन्त्रत्यन्तर्यामितया मन्त्रद्रिति स्वयम्त्राह केशविति । ब्रह्मादिमुखेनापि लमेव वदसीति माव । हिं यस्माते तव व्यक्ति प्रभाव देवा न विदु 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशस श्रिय । वैराग्यस्य च ज्ञानस्य पण्णा भग इतिज्ञना' इत्युक्तो भगवास्त्यमेव स्वप्रभाव कथयितु समर्थोऽसि नत्नन्य स्वसामर्थ्येनेति सूचयन्नाह—हे भगविष्ठिति ॥१४॥ ६ श्रीषरीव्यास्या ।

भाम च आश्रय , परम च पवित्र भवानेष । जुत इत्यत आह । यत शाश्वत नित्य युरुष तथा दिव्य षोतनात्मक स्वप्नकाश च आदि-श्वासी देवश्च त । देवानामादिभूतमित्यर्थ । तथा अजमजन्मान विशु व्यापक त्वामेनातु ॥ १२ ॥ के त इत्यत आह—आहुरिति । ऋषय शृग्वादय सर्वे देविविनीरद असितश्च देवलश्च व्यासश्च स्वय त्वमेन साक्षान्मे मधा अवीषि ॥ १३ ॥ अतो ममेदानी त्वदैश्वयेंऽसंभावना निवृत्तेत्वाह—सर्वमिति । एतद्भवानेव पर अह्येत्वादि सर्वमण्यृत सत्य मन्ये यन्मां प्रति त्व कथयसि धन मे विदु शुरुगणा इत्यादि तदपि सत्यमेन मन्य इत्याह—न हीति । हे भगवन् , तव व्यक्ति देवा न विदु । असदनुप्रहाथे-

# खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ वक्तुमईस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

हे केशव, निह ते तव भगवन्यांक प्रभव विदुर्न देवा न दानवाः॥ १४॥ यतस्त्वं देवादीनामा-दिरतः—स्वयमिति। स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्व निंरतिशयशानैश्वयंबलादिशक्तिमन्तमीश्वरम्। पुरु-षोत्तम, भूतानि भावयतीति भूतभावनो हे भूतभावन, भूतेश भूतानामीश्चित , हे देवदेव जगत्पते॥१५॥ वक्तमिति । वक्त कथयितुमर्हस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतय आत्मनो विभूतयो यास्ता वक्तमर्हसि ।

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

रुखमानतया त्वद्रूपे विशिष्टवकृत्रहणमनर्थकमिलाशङ्काह—नहीति । प्रभवो नाम प्रभावो निरुपाधिकस्वभाव , यदा देवादीनामपि दुर्विज्ञेय तव रूप तदा का कथा मनुष्याणामिल्यथं ॥ १४ ॥ कश्चिदेव महता कष्टेनानेकजनम-सिल्द्रो जानाति त्वदनुगृहीतस्त्वद्रूपमिल्यभिन्नेल्याह—यत इति । स्वयमेवोपदेशमन्तरेणेल्यथं । आत्मना प्रस्वस्वेनाविष्यत्वेति यावत् । आत्मान निरुपाधिक रूपम् । नच तव सोपाधिकमपि रूपमन्यस्य गोचरे तिष्ठतीत्याह—निर-तिरायिति । पुरुषश्चासानुत्तमश्चेति क्षराक्षरातीतपूर्णचैतन्यरूपत्व सबोधनेन बोध्यते । सर्वप्रकृतित्व सर्वकर्तृत्व च कथ्यति—भूतानीति । सर्वेश्वरत्वमाह—भूतानामिति । उक्त ते सोपाधिक रूप देवादीनामाराष्यतामधिनच्छ-तीलाह—देवेति । जगत सर्वस्य स्वामित्वेन पालयितृत्वमाह—जगदिति ॥ १५ ॥ यसादसाहसामगोचरस्ववात्मा जिज्ञासितश्च तसात्वयैव तद्भप वक्तव्यमिलाह—वक्तिसित । दिव्यत्वमन्नाङ्गतत्वम् । सन्नत्यन्वयमन्वाच्छे— ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

आहुरिति सबन्धः ॥ १२ ॥ १३ ॥ व्यक्ति प्रभवम् ॥ १४ ॥ हे भूतमावन भूताना भावक ॥ १५ ॥ एव स्तुत्वा-४ मधुसूदनी याख्या ।

देवा न विदुर्नापि दानवा न महर्षय इत्यपि द्रष्ट्यम् ॥ १४ ॥ यतस्त्व तेषा सर्वेषामादिरशक्यश्चानश्चात —स्वयमेष अन्योपदेशादिकमन्तरेणैव लमेवात्मना स्वरूपेणात्मान निरुपायिक सोपाधिक च, निरुपाधिक प्रत्यस्त्वेनाविषयतया सोपा-ियक च निरितशयज्ञानैश्वर्यादिशक्तिमत्त्वेन वेत्थ जानासि नान्य कश्चित् । अन्यैज्ञांतुमशक्यमह कथ जानीयामित्याशङ्कामपनुदन्त्रेमौत्कण्ळोन बहुधा सर्वोधयति । हे पुरुषोत्तम, लदपेक्षया सर्वेऽपि पुरुषा अपकृष्टा एव । अतस्तेषामशक्य सर्वेन्त्तमस्य तव शक्यमेवेत्यिभग्नाय । पुरुषोत्तमलमेव विद्यणोति पुनश्चतुर्मिं सर्वोधने —भूतानि सर्वाणि भावयत्युत्पादयतीति हे भूतभावन सर्वभूतिपत । पितापि कश्चिक्चष्टस्तत्राह हे भूतेश सर्वभूतियन्त । नियन्तापि कश्चिक्चाराध्यस्तत्राह हे देव-देव वेवाना सर्वाराध्यानामप्याराच्य । आराध्योऽपि कश्चिक्च पालयितृत्वेन पतिस्तत्राह हे जगत्यते हिताहितोपदेशकवेदप्रणे- त्वेन सर्वस्य जगत पालयित । एतादशसर्वविशेषणविशिष्टस्त्व सर्वेषा पिता सर्वेषा ग्रुरु सर्वेषा राजा अत सर्वे प्रकारे सर्वेषामाराध्य इति कि वाच्य पुरुषोत्तमत्व तविति भाव ॥ १५ ॥ यस्मादन्येषा सर्वेषा ज्ञातुमशक्या अवश्य ज्ञातव्याश्च तव विभूत्य , तस्मात्—याभिविभूतिभिरिमान्सर्वाञ्चोक्षमन्त्र्याप्य ल तिष्ठसि तास्तवासाधारणा विभूतयो दिव्या असर्वज्ञैर्ज्ञातुमशक्या हि ५ भाष्योक्कवंदीपिका ।

अत सर्वेषामादिस्ल खयमेवान्योपदेशमन्तरेणात्मना नलन्त करणादिकरणेनात्मान निरुपाधिक सोपाधिक च निरित्रियज्ञानैश्वर्य-बलादिशक्तिमन्त जानासि नलन्यस्लदननुग्रहीत । भगवत निरुपाधिकात्मज्ञानसामध्यँ सबोधनेनाप्याह—हे पुरुषोत्तमोति । निरुपाधिक परमात्मा ल निरुपाधिक खखरूप वेत्थेति भाव । सोपाधिकोऽपि जगत्कर्तृलादिमास्लमेवातस्तमपि लमेव जाना-सीति ध्वनयन् चतुर्घा सबोधयति । भूतभावनेल्यादिना । भूतोत्पादक, भूतेश भूतनियन्त । देवदेव देवाना सूर्यादीनामपि खोतक, जगत्यते जगत्पालक । तथाच जगत उत्पत्तिस्थितिनियमनकर्ता लमेव । ननु ब्रह्मादय सूर्यादयो रुद्मादय एतत्कर्तारो दश्यन्ते इला-शक्का देवाना ब्रह्मादीनामपि देव, लदिधिष्ठता एव ते उत्पत्त्यादिकर्तारो न स्वतन्त्रा इति भाव ॥ १५॥ अतोऽप्राकृता हि आत्मनो ६ श्रीवरीज्याख्या ।

मियमसिन्यक्तिरिति न जानन्ति । दानवाश्वास्पन्नियद्यभिति न विदुरेनेति ॥ १४ ॥ किं तिर्हे—स्वयमिति । स्वयमेव त्वमात्मान नेत्थ जानासि नान्य तदप्यात्मना स्वेनैव नेत्थ न साधनान्तरेण । अलादरेण बहुधा सबोधयति हे पुरुषोत्म । पुरुषोत्तमत्वे हेतुगर्भाणि सबोधनानि । हे भूतमावन भूतोत्पादक भूतानामीश्च नियन्त , देवानामाहित्यादीना देव प्रकाशक, जगत्पते
विश्वपालक ॥ १५ ॥ यसात्तवाभिन्यक्ति त्वमेव नेत्सि न देवादयस्तसाह्यक्तमहसीति या श्लारमनस्तव दिव्या अत्यद्भता विभूतयस्ताः

# कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ १७॥ विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

यामिर्विभूतिभिरात्मनो माह्यात्म्यविक्तरैरिमॉङ्घोकास्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ कथिमिति । कथं विद्या विज्ञानीयामह हे योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्त्ये । सि ध्येयोऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ विस्तरेणेति । विस्तरेणात्मनो योग योगैश्वर्यशक्तिविशेष विभूतिं च विस्तर ध्येयपदार्थाना हे जनार्दन, अर्दतेगितिकर्मणो क्षपम् । असुराणा देवप्रतिपक्षभूनाना जनाना नरकादिगमयित्तत्वाज्ञनार्दन । अभ्युद्यनि श्रेयसपुरुषार्थप्रयोजन सर्वेर्जनैर्याच्यत इति वा । भूयः

## २ आन दगिरिष्याख्या ।

आत्मन इति । वक्तव्या विभूतीर्विशिनष्टि—याभिरिति । यद्वारा लोकान्प्रयित्वा वर्तसे ता विभूतीरशेषेण वक्तुमर्इसीत्यर्थ ॥ १६ ॥ किमर्थ विभूती श्रोतिमच्छसीत्याशक्क्ष ध्यानसाकर्यप्रकारप्रश्नेन फल कथयति — कथिमिति ।
योगो नामैश्वर्य तद्खासीति योगी हे योगिन् अह स्थविष्ठमतिस्वा केन प्रकारेण सततमनुसद्धानो विश्वद्वनुद्धिर्भूत्वा किस्पाधिक त्वा विज्ञानीयामिति प्रश्न । प्रश्नान्तर प्रस्तोति — केषु केष्विति । चेतनाचेतनभेदादुपाधिबहुत्वाच बहुवचनम् ॥ १७ ॥ प्रकृत प्रश्नमुपसहरति — विस्तरेणेति । अर्दतेर्गतिकर्मणो जनादंनेति रूपम्, तद्युत्पादयति — असुराणामिति । प्रकारान्तरेण शब्दार्थं व्युत्पादयति — अभ्युत्येति । ननु पूर्वमेव सप्तमे नवमे च विभूतिरैश्वर्यं ३ नीलकण्डन्याक्या ( चतुर्चरी ) ।

त्मनो बुसुत्सितमाह—वकुमिति ॥ १६ ॥ योग ऐश्वर्ये तद्भन् हे योगिन्, त्वा कथ चर्मचक्षुषा विद्या न कर्य-मपीति विश्वरूपदर्शनस दौर्छम्य मन्वान कतिपयेष्वेव स्थानेषु भगवन्त चिन्तयिष्यामि विश्वरूपदर्शनेऽधिकारसि-द्ध्यर्थमित्याशयेनाह—केष्विति ॥ १७ ॥ योग वैश्वरूप्यम् । विभूतिं ध्यानालम्बनम् । असृत अमृतस्य मोक्षस्य ४ मञ्जसूदनीच्यास्या ।

यस्मात्तस्मात्सर्वज्ञस्लमेव ता अशेषेण वक्तुमईसि ॥ १६ ॥ कि प्रयोजन तत्कथनस्य तदाह द्वाभ्याम्—योगो निरित्तशयैश्व-यादिशक्ति सोऽस्मात्तीति हे योगिन्निरित्तशयैश्वर्यादिशक्तिशालिन्, अहमितिस्थूलमितिस्ला देवादिभिरिप ज्ञातुमशक्य कथ विद्या जानीयाम् । सदा परिचिन्तयन्सर्वदा ध्यायन् । नतु मिद्वभूतिषु मा ध्यायन् ज्ञास्यित तत्राह—केषु केषु च भावेषु चेतनाचेतनात्मकेषु वक्तुषु लिद्वभूतिभूतेषु मया चिन्त्योऽसि हे भगवन् ॥ १०॥ अत आत्मनस्तव योग सर्वज्ञलम्बराकि-लादिलक्षणमैश्वर्यातिशय विभूति च ध्यानालम्बन विस्तरेण सक्षेपेण सप्तमे नवमे चोक्तमिप भूय पुन कथय । सर्वैर्जनैरभ्यु-दयनि श्रेयसप्रयोजन याच्यस इति हे जनार्दन, अतो ममापि याज्ञा ल्युचितैव । उक्तस्य पुन कथन कुतो याचसे तत्राह—

विभूतय माहात्म्यविस्तारा यास्ता वक्तुमहिसि । याभिविभूतिभिस्त्रमिमाँह्रोकान्व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ हे योगिन्, अह स्थूलबुद्धिस्त्वा केन प्रकारेण परि समन्ताचिन्तयन् स्क्ष्मबुद्धिभूता जानीयाम् । अघटितघटन योगस्तद्वान् त्वम् । मामि त्वा
इत्वातुमयोग्य योग्य कर्तुमहिसीति सबोधनाशय । केष्ठुकेषु च भावेषु पदार्थेषु मया ध्येयोऽसि तत्तत्पदार्थेषु त्वेश्वयोदिमत्पदार्थं
वदेति द्योतयन्नाह—हे भगविन्नति ॥ १७ ॥ नतु सप्तमे नवमे च विभूतिरैश्वर्यं च दर्शित तिक्तिमिति पुन पृच्छिसि
तन्नाह्—विस्तरेणेति । खस्य योगैश्वर्यशक्तिविशेष विभूतिं च पूर्वोक्तमिप योगिदि भूयो विस्तरेण कथ्य । हे जनार्दन

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

तत्राह-निवस्तरणातः । अस्य योगवयशासावशयः विमूति च पूरायानाय योगायः मूर्याः विस्तरण कर्ययः । ह समादन देवशत्रुजनाना अद्युराणाः प्राणवियोगनरकादिगमयितृत्वात् । तथा चासम्ब्युत्रजनानाः रागद्वेषादीना नाशनाय ध्येययोगविभूति-

## ६ श्रीघरीव्याक्या।

सर्वा वक्त त्वमेबाईसि योग्यो भवसि । याभिरिति विभूतीना विशेषण स्पष्टार्थम् ॥ १६ । कथनप्रयो न दश्चयन्प्रार्थयते — कथिमिति द्वाभ्याम् । हे योगिन्, कथ कैविभूतिमेदे सदा परिचिन्तयम्नह त्वा विद्या जानीयाम् । विभूतिमेदेन चिन्त्योऽपि त्व केषु पदा-थेषु मया चिन्तनीयोऽसि ॥ १७ ॥ तदेव बहिमुंखेऽपि चित्ते तत्र तत्र विभूतिभेदेन त्वचिन्तेव यथा भवेत्तया विस्तरेण कथयेत्याह — विस्तरेणीति । आत्मनस्तव योग सर्वम्नत्वमंत्रशक्तित्वादिलक्षण योगैश्वर्यं विभूति च विस्तरेण पुन कथय । हि यसात्वद्वावयममृत-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यक्याक्या ।

सखेनैव सर्वज्ञक्तिकसर्वगतस्वातमरूपताधिगमेन माहेश्वर्यमेवामिति माव ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १६ ॥ १६ ॥ १० ॥

# श्रीभगवानुवाच—हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पूर्वमुक्तमिप कथय तृतिहिं परितोषो यसाम्नास्ति मे मम ग्रुग्वतस्त्वनमुखनिःस्तवाक्यामृतम् ॥१८॥ इन्त त इति । इन्तेदानीं ते तव दिव्या दिवि भवा आत्मविभूतय आत्मनो मम विभूतयो यास्ताः कथिष्यामीत्येतत्प्राधान्यतो यत्र यत्र प्रधाना या या विभूतिस्ता ता प्रधाना प्राधान्यतः कथिष्ण्याम्यह कुरुश्रेष्ठ, अशेषतस्तु वर्षशतेनापि न शक्या वक्तम् । यतो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे मम विभूतीनामित्यर्थः ॥ १९ ॥ तत्र प्रथममेव तावच्छृणु—अहमिति । अहमात्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

चेश्वरस्य दर्शित तिकामिति श्रोतिमिष्यते तन्नाह—भूय इति । अमृतममृतप्रक्यमिस्यर्थ ॥ १८ ॥ प्रष्टार विश्वममिति । अग्वतममृतप्रक्यमिस्यर्थ ॥ १८ ॥ प्रष्टार विश्वममिति । अग्वतममृतप्रक्षानित्याह—श्रीभगवानिति । इन्तेस्यनुमिति व्यावर्त्य जिज्ञासाविष्ण्यन्न काल दर्शयति—इदानीमिति । दिवि भवत्वमप्राकृतत्वमस्मदगोचरत्वम् । वाक्यान्वय द्योतयति—यास्ता इति । सर्वविभूतीना वक्तव्यत्वप्रासावुक्तम्—यन्नेति । किमिस्यनवशेषतो विभूतयो नोच्यन्ते तन्नाह—अश्रोषतिस्त्वति । तन्न हेतुर्यत इति ॥ १९ ॥ विभूति प्रदर्शने प्रस्तुते सत्यादावेव पारमार्थिक पारमेश्वर रूप दर्शियतु श्रोतुरर्जुनस्य मन समाधानार्थं यृतते—तन्नेति । सोपाधिकमिति काल्पनिक परस्य रूप पश्चाद्वक्ष्यमाण श्रोतु चित्तसमाधान कर्तव्यमेवेस्नाह—तावदिति । आशे-

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

साधनम् ॥ १८॥ अत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच — हन्तेति । हन्त इदानीम् । हन्तेत्यनुमतौ वा । दिव्या पुराणान्तरेष्वपि श्रेष्ठत्वेन प्रसिद्धाः या आत्मविभूतयस्ता कथयामीति योजना । प्राधान्यतः इति । योगोपकारित्वेन
विभूतय इह प्राधान्येन, योगस्तु सक्षेपेणैवोच्यते । तसाग्रे वक्ष्यमाणत्वादिति भाव । अन्यथा योग विभूतिं च
कथयेति पृष्टे विभूतिमात्रकथनेनानवहितचित्तत्व भगवत स्थात् । नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे विभूतीनामिति विपरिणामेनानुषञ्जनीयम् ॥ १९ ॥ सक्षेपेण योगमाह — अहामिति । हे गुडाकेश हे जितनिद्र घनकेशेति वा । अह वासुधमञ्चस्दनीन्याख्या ।

तृप्तिरलप्रस्ययेनेच्छाविच्छित्तिर्नास्ति । हि यसाच्छृण्वत श्रवणेन पिबतस्लद्वाक्यामृतममृतवत्पदे पदे खादु खादु । अत्र लद्वाक्यमिस्युक्तिरपह्वस्यविद्यायोक्तिरूपक्सकरोऽय माधुर्याविद्यानुभवेनोत्कण्ठाविद्यय व्यनक्ति ॥ १८ ॥ अत्रोक्तरं श्रीभगवानुवाच—हन्तेस्यनुमतौ । यत्त्वया प्रार्थित तत्करिष्यामि मा व्याकुलोभूरिस्पर्जुन समाश्वास्य तदेव कर्तुमारभते । कथयिष्यामि प्राधान्यतस्ता विभूतीर्या दिव्या हि प्रसिद्धा आत्मनो ममासाधारणा विभूतय हे कुरुश्रेष्ठ, विस्तरेण तु कथनमशक्यम् । यतो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे विभूतीना, अत प्रधानभूता काश्चिदेव विभूतीर्वक्यामीस्यर्थ ॥ १९ ॥ तत्र प्रथम तावन्मुख्य चिन्तनीय शृष्यु—सर्वभूतानामाद्यये हदेशेऽन्तर्यामिरूपेण प्रस्पगातक्षेण च स्थित आत्मा चैतन्यानन्दघनस्त्वयाह वासुदेव एवेति ध्येय । हे भ माध्योक्कर्षदीपिका ।

कथन तव नामानुरूपलायोग्यमित्याशय । यद्वाभ्युद्यनि श्रेयसपुरुषार्थप्रयोजन सर्वैर्जनैर्याच्यते इति तथा सबोधयम् ममापि यात्रा लिय युक्तैवेति स्वयति । हि यसात्तव वाक्यामृत शृज्यतो मम तृप्तिनीस्ति । नीरसलप्रयुक्ततृप्तिव्यारृत्तयेऽमृतमित्युक्तम् । रसाज्ञानप्रयुक्ततृप्तिव्यारृत्तयेऽमृतमित्युक्तम् । रसाज्ञानप्रयुक्ततृप्तिव्यावर्तनाय मे रसज्ञस्तरयुक्तम् । उदरे पूर्णेऽमृतेऽप्यलबुद्धिभवतीति तद्यवच्छदाय शृज्यत इत्युक्तम् । आकाशात्मकस्य श्रोत्रस्य श्रव्यत्य शृज्यते पूर्णताया असंभवानृप्तिनीस्तिति ॥ १८ ॥ एव पृष्टो भगवानुवाच । इन्तेदानीं या आत्मनो विभृतयस्ता कथयिष्यामि प्राधान्यत । प्रधाना ता ता विभृतिमित्यर्थ । कुरुश्रेष्ठेति सबोधयन् लमधिकारीति स्वयति । विस्तरेण कथयेत्युक्त तत्राह । मे विभृतीना विस्तरस्यान्तो नास्ति ॥ १९ ॥ योग विभृति च कथयेति लया पृष्ट तत्र प्रथम तावन्मदीय योग श्र्णु । अह वासुदेव आत्मा प्रखगात्मा सर्वेषा भूतानामाश्येऽन्त करणे स्थित । एतज्जितान्तानिहैरेव ज्ञातव्यमिति योतयन् सबोधयति—हे गुडाकेशिति । एतदशक्तस्याह । अहमादि कारण भूतानां मध्य स्थितिरन्त । श्रिधरीन्याक्या ।

रूप शुग्वतो मम तृप्तिरञ्जुद्धिनांस्ति ॥ १८ ॥ एव प्राथित सन् श्रीभगवाजुवाच—हन्तेति । इन्तेखनुक्रम्पासवोधनम् । दिन्या वा मम विभूतयस्ता प्राधान्येन तुभ्य कथयिष्यामि । यतोऽवान्तरस्य विभूतिविस्तरस्य मदीयस्यान्तो नास्यत प्रधानभूता कतिनिद्धर्णे-विष्यामि ॥ १९ ॥ तत्र प्रथममैश्वर रूप कथयति—अहमिति । हे गुडाकेश, सर्वेषा भृतानामाश्चयेष्वन्त करणेषु सर्वज्ञादिगुणे-

# आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मस्तामसि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

गुडाका निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनित्र इत्यर्थ । घनकेश इति वा । सर्वेषां भृतानामाशयेऽन्तर्इदि स्थितोऽहमात्मा प्रत्यगात्मा नित्यं ध्येयस्तदशकेन चोत्तरेषु भावेषु चिन्त्योऽहं चिन्तयितुं शक्यो
यस्तादहमेवादिर्भूताना कारण तथा मध्यं च स्थितिरन्तः प्रत्यश्च ॥ २०॥ एवंच ध्येयोऽहम्—आदित्यानामिति । आदित्याना द्वादशाना विष्णुर्नामादित्योऽहम् । ज्योतिषां रिवः प्रकाशयितृणामंशुमा-

२ आनन्दगिरिष्यारमा।

रतेऽिकानिवधाकर्मपूर्वप्रज्ञा इत्याशयो हृदय सर्वेषा भूताना हृद्येऽन्त स्थितो य प्रत्यगात्मा सोऽहमेवेति वाक्यार्थ-माह—सर्वेषामिति । यस्तु मन्दो मध्यमो वा परमात्मानमात्मत्वेन ध्यातु नाल त प्रत्याह—तद्शक्तेनित । वक्ष्यमाणादित्यादिषु परस्य न ध्येयत्वमन्यदेव कारण किंचित्तत्र तत्र ध्येयमित्याशङ्क्याह—यस्मादिति । सर्वकारण-त्वेन सर्वज्ञत्वेन सर्वेश्वरत्वेन च परस्य ध्येयत्वमत्रेष्मित नान्यस्य कस्यचित्कारणस्यादित्यादिषु ध्येयतेत्यर्थं ॥ २०॥ उक्तध्यानाशक्तेम्यो व्यस्त विभूतियोगसुपदिशति—एवचेति । तत्र तत्र प्रधानत्वेन परस्य ध्येयत्वम् । एवशब्दार्थमेव ३ नीलकण्डन्याल्या (चतुर्धरी)।

देव आत्मा अतितीत्यात्मा व्यापक । अतएव सर्वेषा भूतानामाराय एकीमावस्थान जलानामिव कासारो जलाशयस्तद्भद्दह् सर्वभूताशय । स्थित अचल । 'खपेरे शिर वा विसर्गलोपो वक्तव्य ' इति वार्तिकेन पक्षे विसर्गलोप । भाष्ये तु सर्वेषा भूतानामारायेऽन्तर्ह्वि स्थित इति व्याख्यातम् । सर्वभूताशयत्वादेवाह् आदिर्जनम-कारणम् । मध्य स्थितिकारणम् । भूतानामन्त लयस्थानम् । सर्वमिद ब्रह्माण्ड मय्येवास्तीति भाव ॥ २०॥ योगमुक्त्वा विभूतीराह—आदित्यानामित्यादिना यावद्ध्यायसमाप्ति । आदित्याना द्वादशाना मध्ये विष्णुनामा-वित्योऽह, वामनावतारो वा । ज्योतिषामध्यादीना मध्ये रवि अञ्चमान् अत्यन्त प्रतपनशीलो निदाधमध्याह्वे तीब्रा-तपवात्रविरहमेवेत्यर्थः । महता सप्तसप्तकाना मध्ये भरीचिरहम् । नक्षत्राणा ताराणाम् । अत्र प्रायेण निर्घारणे षष्ठी । ४ मध्यदनीत्याक्या ।

गुडाकेश जितनिदेति ध्यानसामध्ये स्चयति । एव ध्यानासामध्ये तु वक्ष्यमाणानि ध्यानानि कार्याणि । तत्राप्यादौ ध्येयमाह—अहमेवादिश्वोत्पत्ति भूतानां प्राणिना चेतनलेन लोके व्यवहियमाणाना, मध्य च स्थिति , अन्तश्च नाश्च । सर्वचेतनवर्गाणामुत्पत्तिस्थितिनाशरूपेण तत्कारणरूपेण चाहमेव ध्येय इत्यर्थ ॥ २०॥ एतदशक्तेन बाह्यानि ध्यानानि कार्याणीत्याह यावदध्यायसमाप्ति—आदित्याना द्वादशाना मध्ये विष्णुर्विष्णुनामादित्योऽह, वामनावतारो वा । ज्योतिषा प्रकाशकाना मध्येऽह रविरग्रुमान्विश्वव्यापी प्रकाशक । मस्ता सप्तसप्तकाना मध्ये मरीचिनामाहम् । नक्षत्राणामधिपतिरह शशी चन्द्रमा । निर्धारणे
षष्ठी । अत्र प्रायेण निर्धारणे षष्ठी । कचित्सबन्वेऽपि यथा भूतानामस्य चेतनेत्यादौ । वामनरामादयश्चावतारा सर्वेश्वर्यशातिनोऽप्यनेन रूपेण ध्यानविवक्षया विभृतिषु पत्यन्ते । वृष्णीना वासुदेवोऽस्मीति तेन रूपेण ध्यानविवक्षया स्वत्यापि स्वविभृति५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

प्रलयश्च । तथाच सर्वभूतान्तरात्मलेन ध्यातुमशक्तेनोत्पत्त्यादिकर्तृलेनाह ध्येय इलाशय ॥ २०॥ एवमात्मनो योगमुक्ला तत्र तत्र ध्येया विभूतीराह । आदिलाना विष्णु शकोऽर्यमा घाता लष्टा पूषा विवलान् सविता मित्रो वरुण अशो भगश्चेत्यु-काना द्वादशाना विष्णुर्नामादिलोहऽम् । वामनावर्तारो वेति व्याख्यानस्यापि विष्णुर्नामादिलो वामनावतारोऽहमिल्यर्थावगमेनाचार्यो-क्रव्याख्यानान्तर्भृतलाद्वेत्युक्तिरपार्था । यद्वा अरुण सूर्यो भानुरतपनश्चन्द्रमा मित्रो हिरण्यवीर्यो रविरर्थमा गभरित्विवाकरो विष्णुरित्युक्तानामादिलाना विष्णुरिलभित्रायेणाचार्यैरेवमुक्तमिति बोध्यम् । प्रकाशयितॄणा जगद्यापी रिश्मवान्सूर्य । मरुता देवता-६ श्रीषरीच्याक्या ।

नियन्तुत्वेनावस्थित परमात्माहम्। आदिर्जन्म, मध्य स्थिति , अन्त सहार , सर्वभृताना जन्मादिहेतुस्थाहमेवेत्यर्थः ॥ २० ॥ इदानी विभूती कथयति—आदित्यानामित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विष्णुवांमनोऽहम् । ज्योतिषा प्रकाशानां मध्येऽह्युमान्विम्वव्यापक्रित्रमयुक्तो रिव स्थोऽहम् । मरुता देवविशेषाणा मध्ये मरीचिनामाहमस्सि । यदा सप्त मरुद्रणा बायवस्तेषां मध्य इति । ते च आवह , प्रवह , विवह , परावह , उद्दह , सवह , परिवह इति मरुद्रणा । नक्षत्राणा मध्ये चन्द्रोः

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

॥ १८ ॥ १९ ॥ तेवा सतत्युक्तानामित्रत प्रसृति अध्यायान्ता टीकोइङ्किता युगपद्धि वेद्या ॥ तेवामेवातु च अर्जुनप्रश्नपद्यानि वद्धक्तिस्रति

व श्रीवर-मधुसूद्त-नीकक्षण्डाः,

वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना॥ २२॥ रुद्राणां शंकरश्चासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वस्तुनां पावकश्चासि मेरः शिखरिणामहम्॥ २३॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः॥ २४॥

## १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नरियमान् । मरीचिनांम मरुता मरुद्देवताभेदानामिस । नक्षत्राणामह शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥ वेदानामिति । वेदाना मध्ये सामवेदोऽस्मि । देवानां रुद्रादित्यादीनां वासव इन्द्रोऽस्मि । इन्द्रियाणामेका-दशाना चक्षुरादीना मनश्चास्मि संकरपविकरपात्मक मनश्चास्मि । भूतानामिस्म चेतना कार्यकरण-संघातेऽनित्याभिव्यका बुद्धिवृत्तिश्चेतना ॥ २२ ॥ रुद्राणामिति । रुद्राणामेकाद्शाना शंकरश्चास्मि । विचेश कुवेरो यक्षरक्षसा यक्षाणा रक्षसां च । वस्नामद्यानां पावकश्चास्मयितः । मेरु शिखरिणा विखरवतामहम् ॥ २३ ॥ पुरोधसामिति । पुरोधसा राजपुरोहिताना मुख्य प्रधान मा विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम् । स हीन्द्रस्थेति मुख्य स्थात्पुरोधाः । सेनानीना सेनापतीनामह स्कन्दो देवसेन

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

दर्शयति—आदित्यानामित्यादिना ॥ २१ ॥ मन्नवाद्याणसमुदायानामृगादीना मध्ये सामवेदोऽस्रीति । ध्याना-न्तरमुदाहरति—वेदानामिति । सघाते जीवाधिष्ठिते यावरपञ्चत्व सर्वत्र व्यापिनी चैतन्याभिव्यक्षिकेति शेषः ॥ २२ ॥ २३ ॥ पुरोहितेषु बृहस्पतेर्भुक्यत्वे हेतुमाह—स हीति ॥ २४ ॥ एकमित्योकारस्य ब्रह्मप्रतीकत्वेन तद्भि-३ नीक्कण्डम्याक्या (चतुर्थरी)।

भूतानामिस चेतनेत्यादौ सबन्घेऽपि । शशी चन्द्रमा ॥ २१ ॥ सामवेदो गानेन रमणीयत्वात् । वासवो देवराज-त्वात् । मन इन्द्रियान्तरप्रवर्तकत्वात् । चेतना घीष्ट्रति । चिदिमिन्यक्तिहेतुत्वात् । एते वेदादीना मध्ये श्रेष्ठा ॥ २२ ॥ रुद्राणामेकादशाना, वसूनामष्टाना, शिखराणि रत्नविशेषास्त्रद्रता मध्ये मेरुरहम् ॥ २३ ॥ पुरोधसा पुरोहिताना चहस्पतिं देवराजपुरोहितत्वात् । सेनानीना सेनापतीना स्कन्द कार्तिकेय । सरसा जलाशयानाम्

# ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

मध्ये पाठवत् । अत परं च प्रायेणायमध्याय स्पष्टार्थं इति क्रचितिंकचिद्याख्यास्याम ॥ २१॥ चतुर्णा वेदाना मध्ये गानमा धुर्येणातिरमणीय सामवेदोऽहमस्मि । वासव इन्द्र सर्वदेवाधिपति इन्द्रियाणामेकादशाना प्रवर्तक मन । भूताना सर्वप्राणि-सबन्धिना परिणामाना मध्ये चिदिभिव्यिक्षका बुद्धेर्शृतिश्वेतनाहमस्मि ॥ २२॥ रुद्राणामेकादशाना मध्ये शकर वित्तेशो धनाध्यक्ष कुबेर । यक्षरक्षसा यक्षाणा राक्षसाना च । वसूनामष्टाना पावकोऽमि । मेरु सुमेरु शिखरिणा श्विस्तरवतामत्यु-चिछ्नताना पर्वताना च ॥ २३ ॥ इन्द्रस्य सर्वराजश्रेष्ठस्वात्तत्युरोधस वृहस्पतिं सर्वेषा पुरोधसा राजपुरोहिताना मध्ये सुख्य श्रेष्ठ मामेव हे पार्थं, विद्धि जानीहि । सेनानीना सेनापतीना मध्ये देवसेनापति स्कन्दो गुहोऽहमस्मि । सर्सा देवसातजलान

#### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

मेदाना मरीचिनामास्मि । नक्षत्राणामधिपतिश्वन्द्रोऽहमस्मि ॥२१॥ वासव इन्द्रं। चेतना कार्यकरणसघातेऽभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति ॥२१॥ वासव इन्द्रं। चेतना कार्यकरणसघातेऽभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति ॥२१॥ वदाणा वीरमद्रश्चानिरिशालेकपादाहिर्बुक्ष्यपिनाकिभवानीशकपालिदिक्पतिस्थालुरुद्रसज्ञानामेकादशाना श्र करोतीति शक्तर । श्रभुश्वास्मि श्र भवत्यस्मादिति व्युत्पत्ते । वित्तेश कुबेर । वसूना ध्रुवाध्वरापसोमानलानिलप्रत्यूषप्रभाससज्ञानामष्टानाम-मिरस्मि । बिखरवतामत्युच्छ्रिताना मेकरहम् ॥२३॥ पुरोधसा राजपुरोहिताना इन्द्रपुरोहितस्नान्मुख्य पुरोहित बृहस्पतिं जानीहि ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

ऽइम्। अत्र च 'भादित्यानामह विष्णु ' इत्यादिषु प्रायशो निर्धारणे षष्ठी। किविच 'भूतानामिस चेतना' इत्यादिना संबन्धे षष्ठी। तच्च तत्र तत्रैव द्रशिष्याम । विष्णुरित्याचवतारोऽपि प्रभावातिशयमात्रविवक्षया विभृतित्वेन निर्दिश्यते । अतः पर चाध्यायस्य स्पष्टा-थैत्वेऽपि किचित्किव्याख्यास्याम ॥ २१॥ वेदानामिति । वासव इन्द्र । भूताना सबन्धिनी चेतना ज्ञानशक्तिरहमसि ॥ २२॥ स्वद्राणामिति । यक्षरक्षसामिति । राक्षसानामपि क्रूरत्वादिसाम्याचक्षे सहैकीक्रत्य निर्देश । तेषा मध्ये विचेश कुवेरोऽसि । पाव-कोऽग्नि. । क्रिखरिणां शिखरवतासुच्छिताना मध्ये मेरु, ॥ २३ ॥ पुरोधसामिति । पुरोधसां मध्ये देवपुरोहितत्वान्मुख्य इहस्पति महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां किपलो मुनिः ॥ २६ ॥
उचैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

#### १ शीमण्डाकरमाप्यम् ।

नापतिः । सरसा यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरोऽसि भवामि ॥ २४ ॥ महषांणासिति । महषींणां भृगुरह गिरा वाचा पदलक्षणानामेकमक्षरमोंकारोऽसि । यहानां जपयहोऽसि
स्थावराणां स्थितिमता हिमालय ॥ २५ ॥ अश्वत्थ इति । अश्वत्थ सर्वेवृक्षाणा देवर्षीणा च नारदो
देवा एव सन्त ऋषित्व प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वाचे देवर्षयस्तेषा नारदोऽसि । गन्धर्वाणा चित्ररयो नाम
गन्धर्वोऽसि । सिद्धाना जन्मनेव धर्महानवैराग्येश्वर्यातिशय प्राप्तानां कपिलो मुनि ॥ २६ ॥ उच्चै
रिति । उद्यैःश्रवसम्थाना उच्चै श्रवा नामाश्वस्तं मा विद्धि जानीह्यमृतोद्भवममृतनिमित्तमथनोद्भवम् । ऐरावतिमरावत्या अपत्य गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणा त मां विद्धीत्यनुवर्तते । नराणां मनुष्याणां

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

धानत्वेन च प्रधानत्वमुच्यते । जपयज्ञस्य यज्ञान्तरेभ्यो हिंसादिराहित्येन प्राधान्यमुपेत्याह—यञ्चानामिति । शिख रवतामुच्छिताना पर्वताना मध्ये मेरुरहमित्युक्तेऽपि स्थितिशीलाना तेषामेव हिमवान्पर्वतराजोऽस्मीत्यर्थमेद गृही स्वाह—स्थितिमतामिति ॥ २५ ॥ सर्ववृक्षाणामित्यत्र सर्वशब्देन वनस्पतयो गृह्यन्ते ॥ २६ ॥ २७ ॥ प्रजनयतीति

# ३ नीरुकण्डच्याख्या (चतुर्घरी)।

|| २४ || एकमक्षरमोंकाराख्यम् । जपयज्ञो हिसाशून्यत्वात् । स्थावराणा स्थितिमताम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ अमृध मञ्जसदनीव्याख्या ।

श्याना मध्ये सागर सगरपुत्रे खातो जलाशयोऽहमसि ॥ २४ ॥ महर्षाणा सप्त ब्रह्मणा मध्ये स्गुरित तेजिखिलादहम् । गिरा वाचा पदलक्षणाना मध्ये एकमक्षर पदमोकारोऽहमसि । यज्ञाना मध्ये जपयज्ञो हिंसादिदोषग्रन्यलेनात्यन्त्योधकोऽह-मिस । स्थावराणा स्थितिमता मध्ये हिमालयोऽहम् । शिखरवता मध्ये हि मेहरहमित्युक्तमत स्थावरत्वेन शिखरवत्त्वेन मार्थमेदाददोष ॥ २५ ॥ सर्वेषा वृक्षाणा वनस्पतीनामन्येषा च । देवा एव सन्तो ये मन्त्रदर्शित्वेन ऋषिल प्राप्तास्ते देवर्ष-स्थाया मध्ये नारदोऽहमसि । गन्धर्वाणां गानधर्मिणा देवगायकाना मध्ये चित्ररथोऽहमसि । सिद्धाना जन्मनैव विनाप्रयक्ष सम्त्रानवैराग्यैश्वर्यातिशय प्राप्तानामधिगतपरमार्थाना मध्ये किपलो मुनिरहम् ॥ २६ ॥ अश्वाना मध्ये उचै अवसममृतमय-वेम्बस्थ मा विद्धि । एरावत गजममृतमथनोद्भव गजेन्द्राणा मध्ये मा विद्धि । नराणा च मध्ये नराधिप राजान मा

## ५ माध्योत्कवदीपिका ।

यथा ल पार्थाना मुख्य इति स्चयन्नाह—पार्थेति । सेनापतीना कार्तिकेय देवसेनापति । सरमा देवलातजळाशयाना सागरोऽस्मि । २४ ॥ गिरा वाक्यप (ळक्षणाना एकमक्षरमोंकारोऽस्मि । स्थावराणा स्थितिमताम् ॥ २५ ॥ देवानामेव सता मन्त्रदिशलात् ऋषिल प्राप्ताना नारदोऽस्मि । सिद्धाना जन्मनैव धर्मज्ञानादिनिरतिशय प्राप्तानाम् ॥ २६ ॥ अमृतोद्भवममृतमथनोद्भवम् । इद

#### ६ श्रीघरीज्याख्या ।

सा विदि । सेनानीनां सेनापतीना मध्ये देवसेनापति स्कन्दोऽहमिस । सरसा स्थिरजलाश्यानां मध्ये समुद्रोऽसि ॥ २४ ॥ सहर्षीणामिति । गिरां वाचा पदात्मिकानां मध्य पक्षमक्षरमोंकाराख्य पदमिस । यज्ञानां श्रीतसार्ताना मध्ये जपरूपो यज्ञोऽहसिस ॥ २५ ॥ सश्वत्थं इति । देवा पव सन्तो मज्ञदर्शनेन य ऋषित प्रप्तास्तेषां मध्ये नारदोऽसि । सिद्धानामुत्पन्ति प्रवाधिसतपरमार्थतस्वाना मध्ये कपिलाख्यो मुनिरसि ॥ २६ ॥ उद्धे श्रवसमिति । अमृतार्थं क्षीराव्धिमथनादुद्भृतमुचै श्रवस नामाश्व

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यज्याच्या ।

श्रीभगवान् । अथना बह्नीतःपर्यन्तानि पद्मानि वक्ति । अङ्गासोलानेन ज्यवच्छेद वारयति । अन्यथा स्थावराणाः हिमाल्य इत्यादिवाक्येषु हिमाल्य इत स्थावराणाः हिमाल्य इति स्ववच्छेदेन निर्विमागत्वाभावाद्रसदर्शन स्विष्यत् । यतो मस्याखण्डाकारव्याप्तिस्तवा चेत्रस भ० गी० ५८ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामिस कामधुक् । प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामिस वासुिकः ॥ २८॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥ प्रक्षादश्चास्मि दैखानां कालः कलयतामहम् । सृगाणां च सृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०॥ पवनः पवतामिस रामः शस्त्रभृतामहम् ।

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

च नराधिपं राजानं मां विद्धि जानीहि॥ २७॥ आयुधानामिति। आयुधानामहं वज्रं द्धीच्यिक्षिन्संभवम्। धेनूना दोग्ध्रीणामिस कामधुक् । विसष्ठस्य सर्वकामानां दोग्ध्री सामान्या वा कामधुक् । प्रजनः प्रजनयितासि कन्द्रपं कामः। सर्पाणा सर्पमेदानामिस वासुकि सर्पराजः॥ २८॥ अनन्त इति। अनन्तश्चासि नागाना नागविद्योपाणा नागराजश्चासि। वहणो यादसामहमद्देवतानां राजाहम्। यितृणामर्थमा नाम पितृराजश्चासि। यमः सयमतां सयमन कुवैतामहम्॥ २९॥ प्रह्वाद् इति। प्रह्वादो नाम चासि दैत्याना दितिवद्यानाम्। कालः कलयतां कलन गणनं कुवैतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्र सिंहो व्याद्यो वाहम्। वैनतेयश्च गरुत्मान्विनतासुतः पश्चिणा पतित्रणाम्॥ ३०॥ पवन इति। पवनो वायुः पवता पावयितृणामिस। रामः शस्त्रभृतामह शस्त्राणां घारयितृणा दाश-

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

ब्युत्पत्तिमाश्रित्याह—प्रजनियति । सर्पा नागाश्र जातिभेदादिद्यन्ते ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ अहमादिश्रेत्यादा-वुक्तमेव पुनिरहोच्यते । तथाच न पुनरुक्तिरित्याशङ्क्याह—भूनानामिति । सर्गशब्देन सुज्यन्त इति सर्वाणि कार्याणि ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुभरी)।

तोद्भवममृतमथनावसरे उद्भवे। यस तम् ॥ २७ ॥ प्रजनोऽपत्यजनियता कदर्प कामो नतु वृथामैथुनरूप ॥ २८ ॥ नागाना सर्पात्रान्तरमेदानाम् । यादसा जलचराणाम् । सपमता नियमनकर्तृणाम् ॥ २९ ॥ कलयता गणन कुर्वताम् ॥ ३० ॥ पवता पात्रिवृणा वेगवता वा । रामो दाशरिथः । रामादीना परमेश्वराणामपि विभूति-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

विद्धीत्यनुषज्यते ॥ २० ॥ आयुधानामक्षाणा मध्ये वज्र दथी वेरस्थितमत्रमह्रमहिम । धेनूना दोग्धीणा मध्ये काम दोग्धीति कामधुक् समुद्रमथनोद्भवा विषष्ठस्य कामधेनुरह्मिस । कामाना मध्ये प्रजन प्रजनिया पुत्रोत्पत्त्यथों य कन्दर्प काम सोऽहमिस । चकारस्वर्गो रितम'त्रहेनुकामव्याग्रत्यथे । सर्पाश्च नागाश्च जाति मेदाद्भियन्ते तत्र सर्पाणा मध्ये तेषा राजा वासुिकरहमिस ॥ २८ ॥ नागाना जाति मेदाना मध्ये तेषा राजाऽनन्तश्च शेषाख्योऽहमिस । यादमा जलचराणा मध्ये तेषा राजा वरुणोऽहमिस । पितृणा मध्येऽर्थमा नाम पितृराजश्चाहमिस । सयमना स्वयम धर्माधर्मफलदानेनानुष्रह निष्रह च कुर्वता मध्ये यमोऽहमिस ॥ २९ ॥ दैत्याना दिति तर्याना मध्ये प्रकर्षण ह्वादयत्यानन्दयति परमसात्त्विकत्वेन सर्वानिति प्रह्वादश्चास्म । कलयता सख्यान गणन कुर्वता मध्ये कालोऽहम् । स्रोन्द्र सिंह मृगाणा पश्चना मध्येऽहम् । वैनतेयश्च पश्चिणा विनतापुत्रो गरुड ॥ ३० ॥ पवता पावियतृणा वेगवता वा मध्ये पवनो वायुरहमिस । शक्चरता शक्चधारिणां

## ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ऐरावतेऽपि सबन्धनीयम् । नराधिप राजानम् ॥ २० ॥ वज्र दधीच्यस्थिसमवम् । प्रजनश्च पुत्रप्रजननहेतु काम ॥ २८ ॥ अनन्त शेष । यादसा जलदेवतानाम् । सयमता सम्यङ्नियमन कुनताम् ॥ २९ ॥ कलयता वशीकुर्वता सख्या कुर्वता वा । सृगेन्द्र सिंह व्याघ्रो वा । विनतासुतो वैनतेयो गरुड ॥ ३० ॥ पवता पावियतृणाम् । राम श्रीरामचन्द्र । झषाणा मतस्यादीना

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

मिंद्रभूतिं विदि । अमृतोद्धविभित्यैरावतेऽपि सवध्यते । वराधिप राजान मा विदि ॥ २७ ॥ आयुधानामिति । आयुधाना मध्ये वज्रम् । कामान्दोग्वीति कामधुक् । प्रजन प्रजोत्पत्तिहेतुः कदर्षं कामोऽसि । न केवळ सभोगप्रधानः कामो मिद्रभूतिः अशाखी- यत्वात् । सर्पाणा सविषाणा राजा वासुकिरसि ॥ २८ ॥ अनन्त इति । नागाना निर्विषाणा राजा अनन्त शेषोऽसि । यादसा जळचराणा राजा वरुणोऽसि । पितृणां राजा अयमासि । सयमता नियमन कुर्वता मध्ये यमोऽसि ॥ २९ ॥ प्रह्लाद इति । कळ- यतां वरीकुर्वतां गणयता वा मध्ये काळोऽहम् । स्वोन्द्रः सिंह । पक्षिणा मध्ये गरुडोऽसि ॥ ३० ॥ धवन इति । पवता पाव-

# झषाणां मकरश्चासि स्रोतसामसि जाह्नवी ॥ ३१ ॥ सर्गोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम् ॥ ३२ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

रथी रामोऽहम्। झषाणा मत्स्यादीनां मकरो नाम जातिविशेषोऽहम्, स्रोतसां स्रवन्तीनामसि जाह्नवी गङ्गा ॥ ३१ ॥ सर्गाणामिति । सर्गाणा सृष्टीनामादिरन्तश्च मध्यं चवाहमुत्पत्तिस्थितिलया अहमर्जुन । भूताना जीवाधिष्ठितानामेवादिरन्तश्चत्याद्यक्तमुपक्रमे, इह नु सर्वस्यैव सर्गमात्रस्थेति विशेषः । अध्यात्मविद्या विद्याना मोक्षार्थत्वात्प्रधानमस्सि । वादोऽर्थनिर्णयहेन्त्वात्प्रवद्ता प्रधान-

२ आनन्दगिरि वारया।

गृह्यन्ते—अध्यातमविद्यति । आत्मन्यन्त करणपरिणतिरविद्यानिवर्तिका गृहीता । प्रवटता सबन्धी वादो वीत-३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।

मध्ये गणनं ध्यानार्थम् । झषाणा मत्स्यादीना मकरो जातिभेद । स्रोतसा नदीनाम् ॥ ३१ ॥ सर्गाणा भौतिकाना भूतानामादिरन्त इति प्रागेबोक्तत्वात् । विद्याना चतुर्दशसस्याना मध्ये अध्यात्मविद्या बन्धच्छेदहेतुत्वात् । प्रनदता ४ मध्यस्दनीन्यास्या ।

युद्धकुशलाना मध्ये रामो दाशरियरिखलराक्षसकुलक्षयकर परमवीरोऽहमिस । साक्षात्खरूपस्याप्यनेन रूपेण चिन्तनार्थं वृष्णीना वासुदेवोऽस्मीतिवद्भुत्र पाठ इति प्रागुक्तम् । झषाणा मत्स्याना मध्ये मकरो नाम तजातिविशेष । स्रोतसा वेगेन चल जलाना नदीना मध्ये सर्वनदीश्रेष्ठा जाह्ववी गङ्गाहमिस ॥ ३९ ॥ सर्गाणामचेतनस्प्रीनामादिरन्तश्च मध्य चोत्पित्तिस्थितिलया अहमेव । हे अर्जुन, भूताना जीवाविष्ठाना चेतनत्वेन प्रसिद्धानामेवादिरन्तश्च मध्य चेन्युक्तमुपक्रमे । इह लचेतनसर्गाणामिति न पौनस्क्त्यम् । विद्याना मध्येऽध्यात्मविद्या मोक्षहेतुरात्मतत्विद्याहम् । प्रवदता प्रवदत्सवन्धिना कथामेदाना वादजल्य-वितण्डात्मकाना मध्ये वादोऽहम् । भूतानामिस चेतनेत्यत्र यथा भूतशब्देन तत्सवन्धिन परिणामा लक्षितास्तयेह प्रवद्-च्छल्देन तत्सवन्धिन कथामेदा लक्ष्यन्ते । अतो निधारणापपत्ति । यथाश्चरेतत्मयत्रापि सवन्धे षष्ठी । तत्र तत्त्ववुभु-

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

मकरो नाम जातिविशेष । स्रोतसा स्वन्तीना नदीना जाह्वी गङ्गा ॥ ३ १ ॥ सर्गाणा स्ष्टीनामुत्पत्तिस्थितिप्रलयानाम् । अह एताह्योऽपि परमार्थत शुद्ध एवेति योतयन्नाह—हे अर्जुनेति । एतज्ज्ञान शुद्धात्मज्ञानसाधनमिति वा स्वोधनाशय । 'अह-मादिश्व मध्य च भूतानामन्त एव च' इत्युपक्रमे भूताना जीवाविष्टानामहमाद्यादिरित्युक्तम् । इह तु सर्वस्थेव सर्गमात्रस्थिति न पौन क्त्यम् । नन्वह्मादिश्व मध्य चेत्यत्र स्ट्यादिकर्तृत्व परमैश्वर्यमुक्त, अत्र तृत्यत्तिप्रलयस्थितयो महिभूतिलेन ध्येया इत्युच्यते इति विशेष इस्यनेन प्रकारण विशेष आचार्ये कृतो नोक्त इतिचेत् आद्यादिश्वरानामुभयत्रैकहप्तवेन विशेषाश्चतत्तात् । उपक्रमे पूर्वा धंभूतशब्दाय्य जीवाविष्टभूतवो यक्तेल स्वज्यमात्रवोध । सर्गशब्दे च विशेषस्य श्चतत्तात्त श्वरान्यश्चतकल्पनाभयाविति गृहाण । विद्यानामध्यात्मविद्याहमस्स मोक्षार्थल द्यात्मविद्याया । प्रवद्तामित्यनेन वादजल्पवितण्डाना प्रहणम् । वादादि-सहप्यविभक्तानि गौतमस्त्राणि । प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ सिद्धान्ताविहद्ध पञ्चावयवोपपत्र पञ्चप्रतिपश्चपरिप्रहो वाद । यथोन्क्तोपपत्र छल्जातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्व । सपक्षस्थापनहीना वितण्डति । पश्चप्रतिपश्चिति विप्रतिपत्तिकोटी तयो परि-प्रहो वाद साधनोहेश्यकोक्तिप्रत्युक्तिहस्थानसदर्भ । नतु तावन्मात्र कथान्तरसाधारणमत आह—प्रमाणेत्यादिना । प्रस्वशानुमानोपमानशब्दा प्रमाणानि अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तित्तत्त्वज्ञानार्थमूहक्तर्क । अत्र कारणसाव्याप्यस्पोपपत्तित आरोप्तिह्यान्तेगाविहद्ध पञ्चावयवैहपपन्न इस्यतिद्वेशेषणद्वय निप्रहस्थानविशेषनियमार्थम् । जल्प लक्षयति—यश्चेति । यथोक्तेषु यदुह श्रीषरीव्याक्या ।

वितृणा नेगनता ना मध्ये नायुरिक्ष । श्रक्षभृता नीराणा रामो दाशरिथ । यदा परशुराम । झषाणा मत्स्याना मकरो मत्स्यविशेष-स्विमिशिल । स्रोतसा प्रनाहोदकाना मन्ये भागीरिथी ॥ ३१ ॥ सर्गाणामिति । सुज्यन्त इति सर्गा आकाशादयस्तेषामादिरन्तश्च मध्य चैनाहम् । अहमादिश्च मध्य चेत्यत्र सुष्टथादिकतृत्त पारमैश्वर्यमुक्तम् । अत्र तूपाचिश्वतिलया मिद्दिभूतित्ने मध्य इत्युच्यत इति विशेष । अध्यातमिक्षा आत्मविद्या प्रवदता नादिना सनिध्ययो नादजन्यवितण्डारयास्तिस्न कथा. प्रसिद्धास्तासा मध्ये नादोऽहम् ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

नोपारोहति ता च जिज्ञासित तस्वायमुपदेशमन्थ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २८ ॥ २८ ॥ ३० ॥

## अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः॥ ३३॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मतः सोऽहमस्मि । प्रवकृद्वारेण वदनमेदानामेव वादजरपवितण्डानामिह प्रहणं प्रवदतामिति ॥ ३२ ॥ अक्षराणामिति । अक्षराणा वर्णानामकारो वर्णोऽस्मि । द्वन्द्वः समासोऽस्मि सामासि-कस्य समाससमूहस्य । किंचाहमेवाक्षयोऽक्षीण- कालः प्रसिद्ध- क्षणलवाख्यः। अथवा परमेश्वरः

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

रागकथा तस्वनिर्णयावसाना । यदा प्रवदतामिति छक्षणया कथामेदोपादान तदा निर्धारणे षष्टीत्याह—प्रविक्रिति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ सर्वहरशब्दस्य मुख्यमर्थान्तरमाह—अथवेति । भाविकस्याणानामित्युक्तमेव स्पष्टयति—उत्क-३ नीक्षकण्डस्यास्या (चतुर्धरी)।

प्रवक्तृद्वारेण वदनमेदा एव वादजलपवितण्डा इह गृह्यन्ते। तेषा मध्ये वादस्तस्वनिर्णयार्थत्वादहम् ॥ ३२ ॥ अक्षराणां मध्ये अकारः। 'अकारो वै सर्जा वाक्' इति श्रुतेः। सामासिकस्य समाससमुदायस्य मध्येऽह द्वन्द्वोऽसि । उमयपदार्थप्रधानत्वादिति प्राश्च । सम एकत्रासन समासो विदुषा वा ग्रेरिशिष्याणा वा मन्नार्थकथनार्थे वा एक- त्रावस्थान तत्र विदितमर्थजात सामासिकम् । चातुर्रिथकष्ठक् 'ठस्थेकः' इतीकादेशः। 'यसेति च' इत्यलेपः। तस्य मध्ये द्वन्द्वो रहस्योर्थोऽहम्। 'द्वन्द्व रहस्य—' इति सुत्रे द्वन्द्वशब्दस्य रहस्यवाचित्व शाब्दिकप्रसिद्धम् । अक्षय क्षय- हीन कालः क्षणादिः परो वा ईश्वरः कालसापि कालोऽसि । घाता कर्मफलप्रदः। विश्वतोसुखः सर्वप्राणितृस्था

### ४ मधुसूद्नीन्याक्या ।

त्वीर्वीतरागयो सब्रह्मचारिणोर्ग्रुरुचिष्ययोर्वा प्रमाणेन तर्केण च साधनदूषणात्मा सपक्षप्रतिपक्षपरिष्रहस्तत्त्वनिणंयपर्यन्तो वाद । तदुक्त 'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्म सिद्धान्ताविरुद्ध पद्यावयवोपपच पक्षप्रतिपक्षपरिष्रहो वाद ' इति । वादफलस्य तत्त्वनिणं यस्य दुर्दुष्टव्विदिनिराकरणेन सरक्षणार्थं विजिगीषुक्रये जल्पवितण्डे जयपराजयमात्रपर्यन्ते । तदुक्त 'तत्त्वाध्यवसायसर-क्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसरक्षणार्थं कण्टकशाखाप्रावरणवत्' इति छल्जातिनिप्रहस्थाने परपक्षो दूव्यत इति जल्पे वितण्डाया च समानम् । तत्र वितण्डायामेकेन स्वपक्ष स्थाप्यत एव । अन्येन च स दूष्यत एव । जल्पेत्भाम्यामि स्वपक्ष स्थाप्यत उमाभ्यामि परपक्षो दूष्यत इति विशेष । तदुक्त 'यथोक्तोपपञ्चल्रज्जातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्मो जल्प ', 'स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा' इति, अतो वितण्डाद्धयशरीरलाज्ञल्पोनाम नैका कथा किंतु शक्खितशयश्चानार्थं समयबन्धमात्रेण प्रवर्तत इति खण्डनकारा । तत्त्वाध्यवसायपर्यवसायित्वेन तु वादस्य श्रेष्ठलमुक्तमेव ॥ ३२ ॥ अक्षराणा सर्वेषा वर्णानां मध्ये अकारोऽहमसि। 'अकारो वे सर्वा वाक् ' इति श्रुतेस्तस्य श्रेष्ठत्व प्रसिद्धम् । द्वन्द्व समास उभयपदार्थप्रधान सामासिकस्य सकारोऽहमसि। 'अकारो वे सर्वा वाक् ' इति श्रुतेस्तस्य श्रेष्ठत्व प्रसिद्धम् । द्वन्द्व समास उभयपदार्थप्रधान सामासिकस्य

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

पपन्न तेनोपपन्न इसर्थं । तथान प्रमाणतर्कमाधनोपालम्म पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह इसस्य योग्यतया परामर्श । प्रमाणतर्कम्यां तद्र्पेण ज्ञाताभ्या नतु ज्ञानेऽनाहार्येल विवक्षितम् । आरोपितप्रमाणभानेनापि जल्पस्य निर्वाहात् । छलादिभ साधनस्य परकीया- नुमानस्योपालभ्मो यत्रेस्थं । छलेखादिना विजिगीष्ठकथात्व बोध्यते । विजिगीषुर्हं छलादिक करोति । तथा चोभयपक्षस्थापन- वती विजिगीषुकथा जल्प इसर्थं । वितण्डा लक्षयति —सेति । स जल्प स्थापनद्वयनत्त्व विहाय जल्पैकदेश । प्रतिपक्षो द्वितीय पक्षस्थान प्रतिपक्षस्थापनहीना विजिगीगुकथा वितण्डेति । तथाचार्थनिर्णयहेतुलाद्वादस्य श्रेष्ठलाद्वादोऽहमस्म ॥३२॥ अक्षराणामकारो वर्णोऽस्मि 'अकारो वे सर्वा वाक्', 'अकारो वासुदेव स्यात्' इत्युक्ते । सामासिकस्याव्ययीमावतत्युक्षवद्वनीहिद्वन्द- समाससमुदायस्य द्वन्द्व समासोऽस्मि । तस्योभयपदप्रधानलेन श्रेष्ठलात् । नर्नु सममेकत्र आसन समासो विदुषा वा गुरुक्षिच्याणा वा मन्त्रार्थं कथार्थं वा एकत्रावस्थान तत्र विदितमर्थजात सामासिक चातुर्थंकष्ठक् । 'उस्येक ' इतीकादेश । 'यस्येति च' इस्रलोप ।

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

यत्र द्वाभ्यामपि प्रमाणतस्तर्कतश्च स्वपक्ष स्थाप्यते, परपक्षश्चलनातिनग्रहस्थानैदृष्यते स जरुपा नाम । यत्र स्वेक स्वपक्ष स्थापय-त्य यस्तु छल्जातिनिग्रहस्थानैस्तरपक्ष दूषयति नतु स्वपक्ष साधयति सा वितण्डा नाम कथा । तत्र जरुपवितण्डे विजिर्गाषमाणयो-वीदिनो शक्तिपरीक्षामात्रफले, वादस्तु वीतरागयो शिष्याचाययोरन्ययोवा तस्विनिग्यफल्श्च । अतोऽसौ श्रेष्ठत्वानमिद्दभृतिरित्यर्थ ॥ ३२ ॥ अक्षरेति । अक्षराणा वर्णाना मध्येऽकारोऽसि, तस्य सर्ववाद्यायर्थेन श्रष्ठत्वात् । तथाच श्रुति 'अकारो हि सर्वा वावसैषा स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति' इति । सामासिकस्य समाससमृहस्य मध्ये दृद्ध रामकृष्णा विवादिसमासोऽसि, उभय-

नीखन्तरतः,

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यनाम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतृनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कालस्यापि कालोऽसि । घाताह कर्मफलस्य विधाता सर्वजगतो विश्वतोमुख सर्वतोमुख ॥ ३३ ॥ मृत्युरिति । मृत्युर्द्विविघो धनादिहरः प्राणहरश्च सर्वहर उच्यते सोऽहमित्यर्थ । अथवा पर ईश्वर प्रलये सर्वहरणात्सर्वहरः सोऽहम् । उद्भव उत्कर्षोऽभ्युत्यस्तत्व्राप्तिहेतुश्चाह, केषा, भविष्यता नावि- कल्याणानामुत्कर्षप्राप्तियोग्यानामित्यर्थ । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेषा धृति अमेत्यता उत्तमाः खीणामहमसि यासामाभासमात्रसंबन्धेनापि लोक कृतार्थमात्मानं मन्यते ॥ ३४॥ वृहत्सा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

र्षेति । कीर्तिभामिकविनिमत्ता ख्याति । श्रीर्रुक्ष्मी , कान्ति शोभा, वाग्वाणी सर्वस प्रकाशिका, स्मृतिश्चिरातु-भूतसरणशक्ति , मेघा प्रन्थघारणशक्ति , धतिर्धेर्यम् , क्षमा मानापमानयोरविकृतचित्तता । स्त्रीपु कीर्व्यादीनामुत्त-मत्वमुपपादयति—यासामिति ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ वेदाना सामवेदोऽस्त्रीत्युक्त तत्रावान्तरविशेषमाह—वृहदिति ।

३ नीलकण्डन्याल्या (चतुषरी)।
नृष्यामीत्यर्थं १। ३३ ॥ सर्वहर प्रलयकालिको मृत्युरस्मि । भविष्यता भाविकल्याणानामुद्रव ऐश्वर्योत्कर्षोऽहम् ।
कीर्त्यादिसप्तकमप्यह यासा सश्रयमात्रेण मनुष्येषु कृतार्थताबुद्धिर्भवति ॥ ३४॥ चहत्साम 'त्यामिद्धि ह्वामहे'
४ मधसदनीव्याल्या ।

समाससमूहस्य मध्येऽहमस्म । पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभाव , उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुष , अन्यपदार्थप्रधानो बहुनीहिरिति तेषामुभयपदार्थसाम्याभावेनापकृष्टलात् । क्षयिकालाभिमानी अक्षय परमेश्वराख्य काल 'ज्ञ कालकालो गुणी सर्विविध ' इ्यादिश्चतिप्रसिद्धोऽहमेव । काल कलयतामहामिल्यत्र तु क्षयी काल इति उक्तमेद । कर्मफलविधातॄणा मध्ये विश्वतोमुख सर्वतोमुखो धाता सर्वकर्मफलदातेश्वरोऽहमिल्यर्थ ॥ ३३ ॥ सहारकारिणा मध्ये सर्वहर सर्वसहारकारी मृयुरहम् । भवि-ध्यता भाविकल्याणांना य उद्भव उत्कर्ष स चाहमेव । नारीणा मध्ये वीर्ति श्रीर्वाक् स्मृतिमधा धृति क्षमेति च सप्त धर्मपक्योऽहमेव । तत्र कीर्तिधार्मिकलिमिता प्रशस्तवेन नानादिग्देशीयलो कज्ञानविषयताकृषा ख्याति । श्रीधर्मार्थकामसप्त श्रीरशोभा वा कान्तिर्वा । वाक् सरखती सर्वस्यार्थस्य प्रकाशिका सस्कृता वाणी । चकारान्मूर्वादयोऽपि धर्मपक्यो गृह्यन्ते । स्मृतिश्वरानुभूतार्थस्मरणशक्ति । अनेकप्रन्थार्थधारणाशक्तिमधा । धृतिरवसादेऽपि शरीरेन्द्रियसघातोत्तम्भनशक्ति । उच्छुङ्क-लप्रवृत्तिकारणेन चापलप्राप्तौ तिश्ववर्तनशक्ति । क्षमा हर्षविषादयोरविङ्कतन्तितता । यासामाभासमात्रसबन्धेनापि जन प्रमायोक्षयेत्रिका।

तस्य मध्ये द्वन्द्वो रहस्योथोंऽह 'द्वन्द्व रहस्य—' इति स्त्रे द्वन्द्वराब्दस्य रहस्यवाचिल शाब्दिकप्रसिद्धमिति भाष्यकारै कृतो न स्याख्यातमितिचेत् समासशब्दस्यव्यगीभावादौ द्वन्द्वशब्दस्य द्वन्द्वसमासे च योगरुढं केवल योगापेक्षया प्रवल्वात् प्रकृते द्वन्द्वशब्दस्य पुरत्वेन निर्देशात् । अक्षराणामकारोऽस्मीतिसमिभव्याहाराचेति गृहाण । अन्ययाक्षराणा 'अक्षय्य ह वै चातुर्मान्स्याजिन सुकृत भवति', 'प्राणा वै सल्यम्' इलादिनाऽक्षयलेन प्रतिपादिताना न करोतीत्यकार कर्तृलादिवर्जित परमात्माह तस्य परमार्थसत्यलात् । यद्वाक्षराणा व्यापकाना करोतीति कर कर एव कार लार्थिक प्रज्ञावण्यत्य नकारोऽकार आकाशिऽहम् । एकत्र रणभूमौ आसनमासोऽवस्थान तत्र भव गुद्धजात सामासिक तत्य मध्ये द्वन्द्व द्वन्द्वगुद्धमह इलादि यित्विन्तिक्लपयितु शक्यम् । तस्मादाचार्योक्तमेन सम्यक् इति दिक् । अक्षय क्षयन्तित कालोऽहमेन । यद्वा कालस्यापि कल्ल परमेश्वरोऽहमेन । फलदातृणा मध्ये सर्वस्य विश्वस्य कर्मफलस्य विधाता सर्वतोमुखोऽहमेनेल्यर्थ ॥ ३३ ॥ मृत्यु सर्वहर प्राणहरस्तस्य सर्वहरत्वात् । धनादिहरस्तु न सर्वहर । यद्वा प्रलयकाले सर्वहर परमेश्वररूपो मृत्युरहम् । भविष्यता भाविक-स्थाणानामुत्कर्षप्राप्तियोग्याना मध्ये उत्कर्षाभ्युद्वप्राप्तिहेतुरहम् । नारीणा कीर्त्यादयो नार्योऽह यासामाभासमान्नेणापि लोक स्वीधरीव्याक्या।

पदप्रधानत्वेन श्रेष्ठत्वाद । अक्षय प्रवाहरूपं कालोऽइमेव । काल कलयतामिलत्रायुर्गणनात्मक सवत्सरशताबायु सरूपकाल उक स च तसिन्नायुषि श्रीणे सति श्लीयते, अन्न तु प्रवाहात्मकोऽश्चय काल उच्यत इति विशेष । कर्मफलविधातृणा मध्ये विश्वतोमुखो धातः । सर्वकर्मफलविधाताहमिल्यं ॥ ३३ ॥ मृत्युरिति । सहारकारिणा मध्ये सर्वहरो मृत्युरहम् । मविष्यता माविकल्याणाना प्राणिनामुद्भवोऽस्युरयोऽहम् । नारीणा खीणा मध्ये कीर्लांधा सप्त देवतारूपा खियोऽहम् । यासामासासमात्रयोगेन प्राणिन काष्या भवन्ति ताः कीर्लांधाः खियो महिमृत्य ॥ ३४ ॥ बृहत्सामेति । 'लामिडि हवामहे' इलस्यामृन्नि गीयमान बृहत्साम तेन

# चृतं छलयतामस्मि तेजस्तेजिस्तिनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६॥ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुद्याना कविः॥ ३७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मेति । बृहत्साम तथा साम्नां प्रधानमिसा । गायत्री छन्दसामह गायत्र्यादिच्छन्दोविशिष्टानामृचा गायत्र्यगहिमित्यर्थः । मासानां मार्गशीर्षोऽहम् । ऋतूना कुसुमाकरो वसन्त ॥३५॥ श्रूतमिति । श्रूतः मक्षदेवनादिळक्षणं छळ्यतां छळस्य कर्तृणामिसा । तेजिस्वना तेजोऽह । जयोऽसि जेतृणा । व्यवसायोऽसि व्यवसायिनां । सत्त्वं सत्त्ववता सात्त्विकानामहम् ॥ ३६ ॥ बृष्णीनासिति । बृष्णीना वासुदे-

### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

छन्दसां मध्ये गायत्री नाम यच्छन्दस्तदहमित्ययुक्त छन्दसासृग्भ्योऽतिरेकेण स्वरूपभावादित्याशङ्काह—गायज्या-दीति । दिजातेद्वितीयजनमजननीत्वादित्यर्थ । मार्गशीषों सृगशीषेंण युक्ता पौर्णमास्यस्मित्वित मार्गशीषों मासः सोऽह पक्कसस्याद्यत्वादित्याह—मासानामिति । वसन्तो रमणीयत्वादिति शेष ॥ ३५ ॥ धृतमुक्तळक्षण सर्वस्वा-पहारकारणमन्यापदेशेन पराभिष्ठेत निञ्चता स्वाभिष्ठेत वा सपादयतामित्याह—छलस्येति । तेजोऽप्रतिहताज्ञा, उत्कर्षो जय , व्यवसाय फलहेतुरुद्यम , धर्मज्ञानवैराग्यादि सन्त्वकार्यं सन्त्वम् ॥ ३६ ॥ उशना सुक्र , कविशब्दोऽत्र

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

इत्यसामृचि गीयमानं साम पृष्ठचस्तोत्रे विनियुक्तमिन्द्रदेवत्य तत् साम्ना मध्येऽहमस्मि । छन्दसा मध्ये गायत्री द्विजत्वसपादनात्सोमाहरणाच श्रेष्ठाहमस्मि । कुसुमाकरो वसन्त ॥ ३५ ॥ व्यवसायो निश्चय उद्यमो वा ॥ ३६ ॥ ४ मञ्चस्दनीव्याख्या ।

सर्वलोकादरणीयो भवित तासा सर्वश्चीषूत्तमलिति प्रसिद्धमेव ॥ ३४ ॥ वेदाना सामवेदोऽस्मीत्युक्त तत्रायमन्यो विशेष । साम्राम्याक्षरारूढाना गीतिविशेषाणा मध्ये 'लामिद्धि ह्वामहे' इल्लासमृत्व गीतिविशेषो वृहत्साम । तत्रातिरात्रे पृष्ठस्तोत्र सर्वेश्वरलेनेन्द्रस्तुतिरूपमन्यत श्रेष्ठलादहम् । छन्दसा नियताक्षरपादलरूपच्छन्दोविशिष्टानामृत्वा मध्ये द्विजातेर्द्वितीयजन्महेतुलेन प्रात सवनादिसवनत्रयव्यापिलेन त्रिष्टुक्तगतीभ्या सोमाहरणार्थं गताभ्या सोमो न लब्धोऽक्षराणि च हारितानि जगला त्रीणि त्रिष्टुमैकमिति चलारि तैरक्षरै सह सोमस्याहरणेन च सर्वश्रेष्ठा गायत्रो ऋगहम् । 'चतुरक्षराणि ह्वा अग्र छन्दास्यास्त्रस्तो जगती सोममच्छापतत्सा त्रीण्यक्षराणि हिला जगाम ततिस्नष्टुप्सोममच्छापतत्सैकमक्षर हिलापतत्त्रतो गायत्रीसोममच्छापतत्सा तानि चाक्षराणि हरन्त्यागच्छत्सोम च तस्यादष्टाक्षरा गायत्री'त्युपकम्य 'तदाहुर्गायत्राणि वै सर्वाणि सवनानि गायत्री होवैतदु-पस्त्रामो नैतत्' इति शतपथश्चते 'गायत्री वा इद सर्वं भूतम्' इल्लादिछान्दोग्यश्चतेश्च । मासाना द्वादशाना मध्येऽभिनवशालिवास्तुकशाकादिशाली शीतातपग्रत्यलेन च स्रपहेतुर्मार्गशीवोंऽहम् । ऋत्ना षणा मध्ये क्रसमाकर सर्वसु गन्धिक्रस्तुन्तिस्त्रकशाकादिशाली शीतातपग्रत्यलेन च स्रपहेतुर्मार्गशीवोंऽहम् । ऋत्ना षणा मध्ये क्रसमाकर सर्वसु गन्धिक्रसुन्मानामाकरोऽतिरमणीयो वसन्त । 'वसन्ते ब्राह्मणसुपनयीत', 'वसन्ते ब्राह्मणि ॥ ३५ ॥ छलयता छलस्य परवद्मस्य कर्तृणा सबन्धि स्त्रनादिलक्षण सर्वखापहारकारणमहमस्मि । तेजिल्लानाम युप्रप्रमावाना सबन्धि तेजोऽप्रतिहताक्रल महमस्मि । जेतृणा पराजितापक्षियोत्कर्षज्ञणो जयोऽस्मि । व्यवसायिना व्यवमाय फलाव्यभिचार्युग्रमोऽहमस्मि । सत्त्ववता सात्त्रिकाना धर्मज्ञानवैराय्येश्वर्थल्य सत्त्वकर्यमेवात्र सत्त्वमहम्य ॥ ३६ ॥ साक्षादीश्वरस्थापि विभूतिमध्ये पाठस्तेन छ्पेण

५ माध्योक्तवदीपिका।
कृतार्थमात्मान मन्यते ॥ ३४ ॥ साम्रा गीतिविशेषाणा बृहत्साम 'लामिद्धि हवामहे' इत्यस्यामृन्वि गीतिविशेषे सर्वेश्वरलेनेन्द्रस्तुतिरूप अतिरात्रे पृष्ठस्तोत्र श्रेष्ठलादहम् । नियताक्षरपादरूपच्छन्दोविशिष्टानामृचा मध्ये द्विजलादिहेतुर्गायत्री ऋगहम् ।
सासाना मार्गशीर्ष सस्यादिसपन्नलेन सुखजनकलात् । कुसुमाकरो वसन्त पुष्पाकरलेन शोभनलात् ॥ ३५ ॥ छलस्य
परवश्वनस्य कर्तॄणा मध्ये खून अक्षदेवनादिरूपम् । जेतॄणा जयस्य कर्तॄणाम् । व्यवसायो निश्चय फलहेतुरुद्यमो वा ॥ ३६ ॥
मुनीनां मौनशीलाना सकलपदार्थविदा कवीना कान्तदर्शिना उशना शुक्र ॥ ३७ ॥ दण्डोऽदान्तदमननारणै दमयता

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

चेन्द्र' सर्वेश्वरत्वेन स्त्यत इति श्रेष्टय दशितम् । छादोविशिष्टाना मञ्जाणा मध्ये गायत्र्यहम्, द्विजस्वापादकत्वेन सोमाहरणेन च श्रेष्ठत्वात् । कुसुमाकरो वसात ॥ ३५ ॥ द्यूतमिति । छ व्यतामन्योन्यवञ्चनपराणां सबन्धि धूतमसि । तेजस्विना प्रमावतां तेज प्रमावोऽसि । जेतृणा जयोऽसि । व्यवसाग्रिनासुद्यमवता व्यवसाय उद्यमोऽसि । सस्ववतां सारिवकाना सस्वमहम् ॥ ३६ ॥ वृष्णी- दण्डो दमयतामिस नीतिरसि जिगीषताम् । मौनं चैवासि गुद्धानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८॥ यचापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम् ॥ ३९॥ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ।

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

वोऽस्म्ययमेवाहं त्वत्सखा। पाण्डवाना धनंजयस्त्वमेव। मुनीनां मननशीलाना सर्वेपदार्थक्वानिनामण्यहं व्यासः। कवीना क्रान्तद्शिनामुगना कविरिस् ॥ ३७ ॥ दण्ड इति । दण्डो दमयता दमयितृणामस्मय-दान्ताना दमकारणम्। नीतिरिस् जिगीयता जेतुमिच्छनाम्। मोन चैप्रास्सि गुह्याना गोण्याना। क्वानं ज्ञानवनामहम् ॥ ३८ ॥ यच्चापीति । यच्चापि सर्वभूनाना वीज प्ररोहकारण तददमर्जुन, प्रकरणोपसं-हारार्थ विभृतिसक्षेपमाह । न तदिल भूत चराचर चरमचर वा मया विना यत्स्याद्रवेन्मयापकृष्टं परित्यक्त निरात्मकं शून्य हि तत्स्याद्वो मदात्मकं सर्वमित्यर्थः ॥ ३९ ॥ नान्तोऽस्ति । नान्तोऽस्ति

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

यौगिको न रूढ पौनरुक्तयात् ॥ ३० ॥ अदान्तानु पथान्पथि प्रवर्तयता दण्डोऽहमुत्पथप्रवृत्तौ निप्रहहेतुरित्यर्थ । नीतिन्यांयो धर्मस्य जयोपायस्य प्रकाशक । मौन वाच्यमत्वमुत्तमा वा चतुर्थाश्रमप्रवृत्ति । श्रवणादिद्वारा परिपक्तसमाधिजन्य सम्यग्ज्ञान ज्ञानम् ॥ ३८ ॥ जास्त्रमात्रप्रतिबिन्वित चैतन्य बीजम् । किमिति स्थावर जङ्गम वा त्वद्ति-रेकेण न भवति तन्नाह—मयोति । तस्यापि स्वरूपेण सत्त्वमाशङ्क्योक्त—शून्य हीति । आत्मनोऽपक्षीदित्यर्थ । मयैव सचिद्रानन्दस्यरूपेण सर्वस्य सिद्धेरित्यत शब्दार्थ ॥ ३९ ॥ दिव्याना विभूतीना परिमितत्वशङ्का वारयति— ३ नीळकण्डन्यास्या (चतुर्भरी)।

वृष्णीना यादवानाम् । उशना शुक्र ॥ ३७ ॥ दमयता राजादीना दमनसाधन दण्डोऽहमिस । जिगीषता जेतु-मिच्छता जयसाधन नीतिरसि । मौन वाचोनिग्रह ॥ ३८ ॥ सर्वभूताना नीजमित्यनेन सर्वभूतानि मद्विभूतिरिति दर्शितम्, तदेवोपपादयति—न तद्स्तीति । मया विना भृत किमपि नास्ति । उपादेयस्थोपादानमन्तरेण स्थित्य-

### ४ मधुसुदनीव्याख्या ।

चिन्तार्थं इति प्रागेनोक्तम् । वृष्णीना मध्ये वासुदेवो वसुदेवपुत्रखेन प्रसिद्धस्खदुपदेष्टायमहम् । तथा पाण्डवाना मध्ये धनजयस्त्तमेवाहम् । सुनीना मननशीलानामपि मध्ये वेदव्यासोऽहम् । कवीना कान्तद्शिंना सृक्ष्मार्थविवेकिना मध्ये उशना किवरिति ख्यात शुक्रोऽहम् ॥ ३७ ॥ दमयतामदान्तानुत्पथान्पि प्रवर्तयनामुत्पथप्रवृत्तौ निप्रहहेतुर्दण्डोऽहमस्म । जिनीवता
जेतुमिच्छता नीतिन्धायो जयोपायस्य प्रकाशकोऽहमस्मि । गुद्धाना गोप्याना गोपनहेतुर्मीन वाचयमत्तमहमस्मि । निहं
तूष्णीस्थितस्यामिप्रायो ज्ञायते । गुद्धाना गोप्याना मध्ये सन्यासश्रवणमननपूर्वकमात्मनो निदिध्यासनलक्षण मौन वाहमस्मि ।
ज्ञानवता ज्ञानिना यच्छ्वणमनननिदिध्यासनपरिपाकप्रभवमद्वितीयात्मसाक्षात्कारस्प सर्वज्ञानविरोधि ज्ञान तदहमस्मि
॥ ३८ ॥ यदिप च सर्वभूताना प्ररोहकारण बीज तन्मायोपाधिक चैतन्यमहमेव । हे अर्जुन, मया विना यत्स्याद्भवेचस्यस्याः
या भूत वद्ध तन्नास्त्येव । यत सर्वं मत्कार्यमेवेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ प्रकरणार्थमुपसहरन् विभूतिं सिक्षपिति—हे परंतप परेषा
५ साध्योत्कर्यदीपिका ।

दमनकर्तृणाम् । जिगीषता जेतुमिच्छता जयहेतुर्नोतिरहम् । गुन्धाना गोप्याना मौन तूर्णीमानोऽहम् ॥ ३८ ॥ बीज प्ररोह-कारणम् । एतन्मद्विभूतिज्ञानमन्त करणशोधकमिति स्चयजाह—हे अर्जुनेति । प्रकृतमुपसहरन्निभूतिसक्षेपमाह—नेति । स्थावरजगम भूत मयाविना यद्भवेत् तन्नास्ति मया स्यक्तस्य निरात्मकस्य ग्रन्थलापत्तेर्मदात्मक सर्वमित्यर्थं ॥ ३९ ॥ मम दिव्यानामन्तो नास्ति परमेश्वरविभूतीनामियत्तारहितानामियत्ता केनचिद्वक्त ज्ञातु वा न शक्या । एष तुहेशत एकदेशेन

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

नामिति । वासुदेवो योडह त्वासुपिदशामि । धनजयस्त्वमेव मिह्मूति । सुनीना वेदार्थमननशीळानां वेदन्यासोडहमिस । कवीना कान्यदिशिना मध्ये उश्चनानाम कि शुक्त ॥ ३७ ॥ दण्ड इति । दमयता दमनकर्तॄणा सबन्धी दण्डोऽस्मि येनासंयता अपि सयता मवित्ति स दण्डो मिह्मूति । जेर्तुँमिन्छना सबन्धिनी सामाधुनायरूपा नीतिरस्मि । शुश्चाना गोप्नाना गोपनहेतुमौनमवच-नमहमसि, निह तूर्णीस्थितसाभिप्रायो बायते । बानवता तस्ववानिना यञ्जान तदहम् ॥ ३८ ॥ यदिति । यदपि च सर्वमूतानां क्षीज प्ररोहकारण तदहस् । तत्र हेतु. मया विना यत्साझनेत तचराचर मूत नास्त्रेवेति ॥ ३९ ॥ मकरणार्थमुपसंहरति—

एष तृइेद्यातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवम् ॥ ४१ ॥ अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याइमिदं कृत्स्तमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे

विमृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मम दिव्यानां विभृतीनां विस्तराणां परतप । नहीश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानां विभृतीनामियसा शक्या वकुं ज्ञातु वा केनचित् । एष तुदेशत एकदेशेन प्रोक्तो विभूतेर्वित्तरो मया॥ ४०॥ यद्यदिति। यद्यक्षोके विभूतिमद्विभृतियुक्तं सस्वं वस्तु श्रीमदुर्जितमेव वा श्रीर्ठक्ष्मीस्तया सहितमु त्साहोपेत वा तत्तदेवावगच्छ त्वं जानीहि ममेश्वरस्य तेजोंशसंभवं तेजसोंऽश एकदेशः संभवो यस्य तत्तेजोरासंभवमित्यवगच्छ त्वम् ॥ ४१ ॥ अथवेति । अथवा बहुनैतेनैवमादिना किं द्वातेन

### २ आनम्द्रिगरिज्याख्या ।

नेत्यादिना । तदेवोपपादयति—नहीति । कथ तर्हि विभूतेर्विस्तरो दर्शितस्तत्राह—एष त्विति ॥ ४० ॥ अनुक्ता अपि परस्य विभूती सप्रहीतु रुक्षणसाह—यद्यदिति । वस्तु प्राणिजात, श्रीमत्समृद्धिमद्वा कान्तिमद्वा । सप्राण बलवहार्जित तदाह—उत्साहेति । सभवत्यसादिति सभव । तेजसश्चैतन्यसेश्वरत्रकेर्वाशस्त्रेजोंश सभवोऽस्रेति वेजोंशसभवम् । तदाह—तेजस इति ॥ ४१ ॥ सर्वेषा सुगमःवायावयवशो विभृतिमुक्तवा भक्तानुप्रहार्थं साकत्येन तामाह-अथवेति । पक्षान्तरपरिप्रहार्थमथवेत्युक्तम् । बहुधा विस्तीर्णेनैतेन प्रन्थेन सज्ञातेन सावशेषेण तव शक्तस्य न ३ नीलकण्ठन्याकया (चतुर्धरी)।

समवात् ॥ ३९ ॥ नान्तोऽस्तीति । उद्देशत एकदेशेन विभूतेर्वित्तरो विस्तारो मया प्रोक्तः ॥ ४० ॥ सर्वभूतानां बीजमहमित्युत्त्या खस्य सार्वात्म्योक्ते सर्वे खिनभूतिरित्युक्तमेव तथापि तद्रहणाशक्त प्रति प्रा**ह—यद्यदिति ।** यद्यत्सन्त्र प्राणि विभूतिमदैश्वर्ययुक्तम् । श्रीर्रुक्मी शोमा वा तयुक्तम् । ऊर्जित बठाद्यतिशययुक्तम् । तत्तत्सर्वे मम तेजसश्चिन्छक्तेरशसमवमशात्सभूत त्वमवगन्छ जानीहि । लोके यदतिरमणीय तद्भगवतो रूपमिति ध्याये-दित्यर्थः ॥ ४१ ॥ उत्तमाधिकारिणमुह्दिश्याह—अथवेति । मृढान्प्रत्येतदुक्त, त्व तु एतावदेव विद्धि । एकाशेन ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

शत्रूणा कामकोधलोभावीना तापजनक, मस दिव्याना विभूतीनामन्त इयत्ता नास्ति । अत सर्वज्ञेनापि सा शक्यते ज्ञात बक्तु वा । सन्मात्रविषयलात्सर्वज्ञताया । एष तु ला प्रत्युद्देशत एकदेशेन प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो विस्तारो मया ॥ ४० ॥ अनुक्ता अपि भगवतो विभूती सम्रहीतुसुपलक्षणमिदसुच्यते । यदात्सत्त्व प्राणि विभूतिमदैश्वर्ययुक्त तथा श्रीमत् श्रीलंक्ष्मी सपत् शोभा कान्तिर्वा तया युक्त तथा अर्जित बलाद्यतिशयेन युक्त तत्तदेव मम तेजस शक्तेरशेन सभूत लमवगच्छ जानीहि ॥ ४९ ॥ एवमवयवशो विभृतिमुक्ला साकल्येन तामाह—अथवेति पक्षान्तरे । बहुनैतेन सावशेषेण ज्ञातेन

### ५ भाष्योत्कर्षदीविका ।

विभूतीना विस्तरो मया प्रोक्त । उक्तविभूतिपरिचिन्तनेन परान् रागद्वेषादीन् शत्रुन्तापयेति सबोधनाशय ॥ ४०॥ इद लवधेय-मिखाह । यद्यत्सत्त्व वस्तु विभूतिरैश्वर्यं तद्युक्त, श्रीर्र्रङ्मीस्तया युक्त, ऊर्जितमेव वा उत्साहयुक्तमेव वा तत्तन्मत्तेजसोंश एकदेश समवो यस्य तदवगच्छ लं विजानीहि ॥ ४९ ॥ एवं संक्षेपविस्तराभ्या विभूतीरुक्लाऽराक्त प्रसाह—अथवेति । एतेन बहुन ६ श्रीधरीब्याख्या।

नान्त इति । अनन्तत्वादिभूतीनां ता सावस्येन वक्त न शक्यन्ते, एव तु विभूतेविस्तर उद्देशत सक्षेपत प्रोक्त ॥ ४० ॥ पुनश्चा साकाक प्रति कथन्तिसाकल्येन कथयति—यद्यदिति । विभूतिमदैश्वर्ययुक्तम् श्रीमत्सपित्युक्तम् कर्जित केनन्तिस्प्रभाववकादिना गुणे-नातिश्चित यद्यासस्य वस्तुमात्र तत्तदेव मम तेजस प्रभावस्यांश्चेन सभूत जानीहि ॥ ४१ ॥ अथवा किमनेन परिच्छित्रवानेन सर्वत्र

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

। इष्ट्र ॥ इर् ॥ इर् ॥ इर ॥ इर ॥ इर ॥ ३० ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ४० ॥ यद्यदिति। तथा श्रुपसहारे भेदाभेदवाद यद्यद्विभूतिमस्तरवित्र-नेनामियाय पश्चादभेदमेवीपसहरति-अथवा किं बहुनैतेन विष्टम्याहमिलेकेनाशेन जगितस्थत इति । उक्त हि 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

तवार्जुन स्थात्सावशेषेण । अशेषतस्त्वसिममुच्यमानमर्थ श्रुणु । विद्यभ्य विशेषतः स्तम्भन दृढ कृत्वेद कृत्स्न जगदेकाशेनैकावयवेनैकपादेन सर्वभृतस्त्रक्षपेणेत्येतत् । तथाच मन्त्रवर्ण 'पादोऽस्य सर्वा भृतानि' इति स्थितोऽहमिति ॥ ४२ ॥

> इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशकरभगवतः हतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये विभृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

### २ आनन्द्गिरिब्याख्या ।

किंचित्फल स्यादित्याह—बहुनेति । निहं विभूतिषूक्तासु ज्ञातासु सर्व ज्ञायते कासाचिटेव विभूनीनासुक्तत्वादित्यथं । तिहं केनोपदेशेनास्पाक्षरेण सर्वोऽथों ज्ञातु शक्यते तन्नाह—अशायत इति । विशेषत स्वभन विधरण सर्वभूतस्वरूपण सर्वभूतस्वरूपण सर्वभपञ्चोपादानशक्त्यपाधिकेनैकेन पादेन कृत्स्व जगिद्वध्य स्थितोऽस्मीति सबन्ध । तन्नैव श्रुति प्रमाणयति—तथाचिति । तदनेन भगवतो नानाविधा विभूतीध्येयत्वेन श्रेयत्वेन चोपिदश्यन्ते । सर्वप्रपञ्चात्मक ध्येय रूप दर्शनित्वा 'त्रिपादस्यासृत दिवि' इति प्रपञ्चाधिक निरुपाधिक तस्वसुपिदशता परिपूर्णसच्चिद्दानन्देकतानस्तत्पद-लक्ष्योऽथों निर्धारित ॥ ४२ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादिजिष्यानन्दगिरिकृतौ दशमोऽध्याय ॥ १० ॥ ३ नीलकण्डन्याच्या (चतपरी)।

एकदेशेनाहमिद विष्टभ्य व्याप्य स्थितोऽसि । 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इति श्रुते । तसात्परिच्छिन्न दर्शनं त्यक्ता सर्वेत्र न्नसबुद्धिमेव कुर्वित्याशय ॥ ४२ ॥

इति नैलकण्डीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकाशे दशमोऽध्याय ॥ १० ॥

### ४ मञ्जसूदनीन्याक्या ।

कि तन स्थात् हे अर्जुन, इद कृत्स्न सर्व जगदेकाशेन एकदेशमात्रेण विष्ट+य विश्वल व्याप्य वाहमेन स्थितो न मद्यतिरिक्त किंचिदित्त 'पादोऽस्य निश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिनि' इति श्रुते । तस्मात्किमनेन परिच्छिन्नदर्शनेन सनत्र मदृष्टिमेन कुर्निलाभित्राय ॥ ४२ ॥

> कुर्वन्ति केऽपि कृतिन क्रचिद्प्यनन्ते स्वान्त विधाय विषयान्तरशान्तिमेव । स्तरादपद्मविगलन्मकरन्द्विन्दुमास्त्राय माद्यति सुहुमैधुभिन्मनो मे ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्वतीपादशिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागृढार्थ-दीपिकाया विभूतियोगो नाम दशमोऽभ्याय ॥ ९०॥

### ५ माध्योत्कर्वदीपिका ।

ज्ञातेन तव कि चित्तशोधकसैतज्ज्ञानस्य ग्रुद्धित शक्ते लिय प्रयोजनाभावादिति ध्वनयन्तस्वोधयति—हे अर्जुनेति । तर्हि मया कि चिन्तनीयमित्यपेक्षायामाह । इद सर्व जगत् एकाशेनावष्टभ्य स्तम्भन कुलाह स्थित । तथाच श्रुति 'पादोऽस्य विश्वा भूतानी'ति । अथवाऽनेन श्रोकेनार्जुनपृष्टो योग उक्त । एव दशमाध्यायेन हेय ज्ञानोपायभूत योगविभ्तिमत् ध्येयज्ञान प्रदर्शयता तत्पदार्थो निरूपितः ॥ ४२ ॥

इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसृतुघनपतिविदुषा विग्चितायां श्रीगीताभाष्योत्कर्षवीपिकाया दशमोऽध्याय ॥ १० ॥

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

समदृष्टिमेव कुवित्याह—अथवेति । बहुना पृथग्डातेन कि तव कार्य । यदिद सर्व जगदेकांशेनैकदेशमात्रेण विष्टन्य धृत्वा न्याय्येति बाहमेव स्थित न मद्यतिरिक्त किचिदस्ति 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' इति इते ॥ ४२ ॥

इन्द्रियद्वारतश्चित्ते वहिषावित सत्यपि । ईषद्विधिषानाय विभूतीर्वशमेऽमनीत् ॥ १ ॥ इति श्रीधरसामिविरचिताया सुवोधिन्या वीकाया दशमोऽध्याय ॥ १०॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

त्रिपादस्मामृत दिवि' इति । प्रजाना सृष्टिहतुः सर्वेमिद् भगवतस्वमेतैसैविचित्रे रूपैमांध्यमान संकलमस्य विवयता वातीति शिवम् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ सम्रहस्लोकः ॥ इच्छायामिन्द्रिये वापि यदेवायाति गोचरम् । हटाद्विलापयसारुत्यवान्स ब्रह्महा मवेत् ॥

इति श्रीमद्राजानकाचार्यामिनवगुप्तविर्विते श्रीभगवद्गीतार्थसम्बहे दशमोऽन्यायः ॥ १० ॥

# एकाद्शोऽध्यायः ।

# अर्जुन उवाच ।

# मद्तुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

भगवतो विभूतय उक्तास्तत्र च 'विष्टभ्याहिमदं कृत्स्त्रमेकाशेन स्थितो जगत्' इति भगवताभिहितं श्रुत्वा यज्जगदात्मरूपमाद्यमेश्वर तत्साक्षात्कर्तुमिच्छन्नर्जुन उवाच—मद्गुप्रहाय ममानुप्रहार्थ परमं निरतिशय गुद्य गोप्यमध्यात्मसंज्ञितमात्मानात्मविवेकविषयं यस्वयोक्त वचो वाक्यं तेन ते

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तेन तेनात्मना भगवद्नुसधानार्थमुक्ता विभूतीरनुवद्ति—भगवत इति । परस्य सोपाधिक निरुपाधिकं च चिद्रूप ध्येयस्वेन द्वेयस्वेन चोक्तमित्यर्थं । सोपाधिकमैश्वर रूपमशेषजगदात्मक विश्वरूपाख्यमधिकृत्याध्यायान्तरम-वतारयञ्चनन्तरप्रश्लोपयोगित्वेन वृत्त कीर्तयति—तत्र चेति । यदेतद्शेषप्रपञ्चात्मकमखिळस्पैतस्य जगत कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर्यद्रूपमुक्त तदिद श्रुत्वा तस्य साक्षात्कार यियाचिषुरादौ पृष्टवानित्याह—श्रुत्वेति । मयि करुणा निमित्तीकृत्योपकारोऽनुम्रहस्तदर्थमिति वचसो विशेषणम् । निरतिशयत्व परमपुरुषार्थसाधनत्वम् । अशोच्यानित्या-

### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

पूर्विसिन्नध्याये योगो विभूतिश्च व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाती 'एता विभूति योग च मम यो वेति' इति । 'आत्मनो योग विभूतिं च जनार्दन । भूय कथय' इतीतरेण च श्रोतव्यत्वेन प्रार्थितौ । तत्र 'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश-यस्थितः' इति सक्षेपेण योगो भगवता सर्वभूताधारत्वलक्षण उक्त प्राग्विभूतिकथनात् । तदन्ते च 'विष्टभ्याहमिद् कृत्स्त्रमेकाशेन स्थितो जगत्' इति कुसूलेन धान्यमिव मयेद जगिहिष्टव्यमित्यत्त्या स एव म्यारितस्तदेव भगवतः सर्वभूताधारत्व साक्षात्कर्त्तकामोऽर्जुन उवाच—मद्गुत्रहायेति । मिय अनुप्रहोऽनुकम्पा तदर्थे मदनुप्रहाय । परम सद्य शोकमोहनिवर्तकत्वेनोत्कृष्ट गुद्ध गोप्य अध्यात्मसिक्तिमात्मानात्मविवेकार्थे शास्त्रमध्यात्म तत्सिक्तितं यस्वया वचः 'अशोच्यानन्वशोचः' इत्यादिना षष्टाध्यायपर्यन्त त्वपदार्थग्रिद्धप्रधान 'नाय हन्ति न हन्यते'

### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

न नेत्राकृतिर्यत्र यस्या न चान्तो न चादिश्व तैरन्यता नो विभूते । समाभेदता येन दत्ताऽव्यवाया ग्रुठ काबिराज भज़ेऽज खराजम् ॥

पूर्वाध्याये नानाविभूतीरुक्ला 'विष्टभ्याहमिद कृत्स्तमेकाशेन स्थितो जगत्' इति विश्वात्मक पारमेश्वर रूप भगवतान्ते ऽभिहित श्रुला परमोत्कण्ठितस्वत्साक्षात्कर्तुमिच्छन्पूर्वोक्तमभिनन्दक्षर्जुन उवाच—ममानुप्रहाय शोकनिवृत्त्युपकाराय परम निरितशयपुरुषार्थपर्यवसायि गुद्ध गोप्य यस्मैकस्मैचिद्वक्तुमनर्हमिप अध्यात्मसज्ञितमध्यात्ममितिशन्दितमात्मानात्मविवेक-विषयमशोच्यानन्वशोचस्लमित्यादिषष्ठाध्यायपर्यन्त लपदार्थप्रधान यत्त्वया परमकारणिकेन सर्वज्ञेनोक्त वचो वाक्तय तेन वाक्त्येन नाहमेषा हन्ता मयैते हन्यन्त इत्यादिविविधविपर्यासङ्क्षणो मोहोऽयमन्त्रभवसाक्षिको विगतो विनष्टो मम । तत्रासकृदात्मन-

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

एव विभूतीर्निरितश्येश्वर्यं च श्रुला साक्षात्कर्तुमिच्छन्नर्जुन उवाच मद्तुप्रहार्थं प्रममुत्कृष्ट परमपुरुषार्थसाधनलात् गोप्यमध्या-समस्त्रित वचस्लपदार्थप्रधानमशोच्यानिलादि यत्त्वयोक्त तेन ममाय मोहोऽहममेतिप्रलयजनक कर्तृलादिरहितात्मसक्षपावरको

### ६ श्रीघरीष्याख्या ।

विभूतिवैभव प्रोच्य क्रपया परया हरि । दिदृक्षोर्जुनस्याथ विश्वरूपमदर्शयत् ॥ १॥

पूर्वाध्यायान्ते 'विष्टभ्याद्दमिद क्रत्समेकाश्चेन स्थितो जगत्' इति विश्वात्मक पारमेश्वर रूपमुपक्षिप्त तिदृश्च. पूर्वोक्तमिनन्दन्नर्जुन उनाच—मद्गुग्रहायेति चतुर्भिः । ममानुग्रहाय शोकनिवृत्तये परम परमार्थनिष्ठ गुद्ध गोप्यमप्यध्यात्ममितिसंशिनमात्मानात्म-विवेकविषय यक्तयोक्तं वच. 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' इत्यादि षष्ठाध्यायपर्यन्त यद्दाक्य तेन ममाय मोहोऽह इन्ता पते इन्यन्त

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

समनन्तरेणाध्यायेन यएवार्थ उक्तत्तमेव प्रश्ववीकर्तुमञ्जनः पृष्कृति—स एव बायसुन्मः यो सुपदेशक्रमे(ण मोही गतः)णार्थीऽवगतः

# भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरको मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमि चाव्ययम्॥२॥ एवमेतचथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥३॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

वचसा मोहोऽयं विगतो ममाविवेकवुद्धिरपगतेत्यर्थ ॥ १ ॥ किच—भन्नेति । भव उत्पत्तिरप्ययः प्रख्यो भूताना तौ भवाष्ययौ श्रुतौ विस्तरशो मया न सक्षेपतस्त्वत्तस्त्वत्स्काशात्कमलपनाक्ष क्षमलस्य पन्नं कमलपन्न तद्वदक्षिणी यस्य तव स त्व कमलपनाक्ष हे कमलपनाक्ष, माहात्म्यमपि चास्ययमक्षय श्रुतमित्यनुवर्तते ॥ २ ॥ एवमिति । एवमेतन्नान्यथा यथा येन प्रकारेणात्थ कथयसि

### २ आन दगिरिव्याख्या ।

दित्वपदार्थप्रधान वाक्यम् । मोहस्यायमित्यात्मसाक्षिकत्व दर्शयति । अविवेकबुद्धिरक्षानविपर्यासात्मिका ॥ १ ॥ ससमादारभ्य तत्पदार्थनिर्णयार्थमपि भगवदुक्त वचो मया श्रुतमित्याह—किचेति । त्वतो भूतानामुत्यत्तिप्रलयौ त्वत्त श्रुतमित्याहम्य स्वध्यते, महात्मनस्वव भावो माहात्म्य पारमार्थिक सोपाधिक वा सर्वात्मत्वाहिरूप श्रुतमिति परिणम्यानुवृत्ति द्योतयितुमपिचेत्युक्तम् ॥ २ ॥ त्वदुक्तेऽर्थे विश्वासाभावात्र तस्य हिदक्षा कितु कृतार्थीन्तभूषयेत्याह—
एयमेतदिति । येन प्रकारेण सोपाधिकेन निरुपाधिकेन चेत्यर्थे । यदि ममासत्व निश्चित्य मद्दाक्य ते मान तर्हि । श्रेनशक्ष्यक्ष्याद्या (चतुषरी)।

इत्यात्मनोऽकर्तृत्वाभोक्तृत्वप्रतिपादक तेन मम मोहोऽविवेकोऽय विशेषेण गतो नष्ट । अत्र प्रथमे पादेऽ-क्षराधिक्यमार्षम् ॥ १ ॥ भवेति । तथा सप्तमाध्यायमारम्य दशमपर्यन्त त्रया भूताना मयाप्ययावप्यक्तौ 'अह सर्वेख प्रभवो मत्त सर्वे प्रवर्तते' इति ताविष मया विस्तरशम्त्वत्त श्रुतौ । हे कमलपत्राक्ष, अव्यय माहात्म्यमिष भवच मा तानि कर्माणि लिम्पन्ति' इति विषमसृष्टिकर्तुरिष् वैषम्यनेर्घृण्यदोषो नास्ति जगत्कर्तुरिष विकारगन्धो नास्ति इत्यवमादिरूपतत्पदार्थशुद्धिप्रधान श्रुतिमित्यनुषद्ग ॥ २ ॥ एविमिति । यच त्व 'विष्टभ्याहमिद कृत्स्रमेकाशेन ४ मधसदनीव्याक्या ।

सर्विकियाश्च्यालोके ॥ १ ॥ तथा सप्तमादारभ्य दशमपर्यन्त तत्पदार्थनिणंयप्रधानमि भगवतो वचन मया श्रुतिमित्याह—भूताना भवाप्ययानुत्पत्तिप्रलयो लत्त एव भवन्तो लत्त एव विस्तरशो मया श्रुतौ नतु सक्षेपेणासकृदित्यर्थ । कमलस्य पत्र इव दीचें रक्तान्ते परममनोरमे अक्षिणी यस्य तव स ल हे कमलपत्राक्ष । अतिसौन्दर्यातिशयोक्षेलोय प्रमातिशयात् । न केवल भवाप्ययौ लत्त श्रुतौ । महात्मनस्तव भावो माहात्म्यमनतिशयैश्वर्यं विश्वसृष्ट्यादिकर्तृन्वेऽप्यविकारिल श्रुभाशुभकर्म-कारितृ लेऽप्यविकारिल श्रुभाशुभकर्म-कारितृ लेऽप्यविकारि तिश्वपिकारिल श्रुभाशुभकर्म-कारितृ लेऽप्यविकारिल तिश्वपिकमि चाव्य-यमक्षय मया श्रुतिमिति परिणतमनुवर्ति चकारात् ॥ २ ॥ हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण सोपाधिकेन निरुपाधिकेन चिरितिशयैश्वर्येणात्मान लमात्य कथयति ल एवमेतन्नान्यथा । लह्चित कुत्रापि ममाविश्वासशङ्का नास्त्येवेत्यर्थ । यद्यप्येव

५ मान्योत्कवदीपिका ।

विगती विशेषेण निर्ता ॥ १ ॥ किंचाय वासुदेवो सम मातुळेय इति लयि मनुष्यलप्रतीत्युत्पादकस्यश्वरस्वरूपावरकस्य मोहस्य निवर्तकमपि वचो मया श्रुतमिस्याशयवावाह । भवाप्ययो उत्पत्तिप्रलयो भूताना लतो भवत इति लत्तो मया श्रुतो । 'अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते' इत्यादिना तदिप न सक्षेपतोऽिप लसक्रदिलाह—विस्तरश इति । कमलपत्रे इव विशाले रक्तान्ते अक्षिणी यस्य स कमलपत्राक्ष इत्यक्तिकमलपत्राक्षरूपात्वत्तात्व भूताना पालनमिति बोतनाय तथा सबोधनम् । महात्मनो भावो माहात्म्यमि लदीयमव्ययमपक्षयरहितमैश्वर्य मया श्रुतमिति विपरिणामेनानुषज्यते ॥ २ ॥ लहुक्त सर्व यथार्थमित्यभिनन्दन् अमीष्टमाविष्करोति—प्रवसिति । यथा येन प्रकारेण ल कथयि एतदेवमेव न ममासभावनाविपरीतभावना वा परमेश्वरे

६ श्रीषरीव्याख्या।
इत्यादिलक्षणी अमी विगती विनष्ट, आत्मन कर्तृत्वाद्यभावोक्ते ॥ १ ॥ किंच भवाष्ययाविति । भूताना भवाष्ययौ स्रष्टिप्रलयौ स्वत्त सकाश्चादेव भवत इति श्रुतौ मया 'बाइ कुरुक्तस जगत प्रभव प्रलयस्त्रया' इत्यादौ विस्तरश युन युन । कमलपत्रे इव अभसन्ने विशाले अक्षिणी यस्य स हे कमलपत्राक्ष, माहात्स्यमि चान्ययमक्षय श्रुतम् । विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वेऽपि श्रुमाशुभकर्मकारवित्तवेऽपि वन्थमोक्षादिविन्तित्रफलदात्त्वेऽप्यविकारावेषम्यासङ्गीदासीन्यादिलक्षणमपरिमित महत्त्व श्रुतम् 'अन्यक्त न्यक्तिमापन्न मन्यन्ते', 'मया ततिमद सर्वं', 'न च मा तानि कर्माणि निवन्नन्ति', 'समोऽह सर्वभृतेषु' इत्यादिना । अतस्वत्यरतत्रस्वादिप जीवानासह कर्तेलादिसदीयो मोहो विगत इति भाव- ॥ ३ ॥ किंच—एवमिति । 'भवाष्ययो हि भूतानाम्' दलादि मया द्वत यथा नेदा-

# सन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्॥ ४॥

# श्रीभगवातुवाच । पर्य मे पार्थ रूपाणि रातशोऽथ सहस्रशः।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्वमात्मानं परमेश्वर तथापि द्रष्टुमिच्छामि ते तव ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः संपन्नमैश्वर वैष्णवं ह्रप पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यस इति । मन्यसे चिन्तयसि यदि मयार्जुनेन तच्छक्य द्रष्टुमिति प्रभो स्वामिन्योगेश्वर योगिनो योगास्तेषामीश्वरो योगेश्वरः हे योगेश्वर, यसादहमतीवार्थी द्रष्टु ततस्त-सानमे मद्र्य द्र्यय त्वमात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥ एव चोदितोऽर्ज्जुनेन भगवानुवाच—पर्य म इति ।

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

किमिति मदुक्त दिदश्वते कृतार्थीं बुभूषयेत्युक्त मत्वाह—तथापीति । चतुर्भुजादिस्वपिनवृत्त्यर्थमाह—ऐश्वरिमिति । तद्याचष्टे—क्वानेत्यादिना ॥ ३ ॥ द्रष्टुमयोग्ये कुतो दिदश्चेत्याशक्क्याह—मन्यस इति । प्रभवति सृष्टिस्थितिसहा रप्रवेशप्रशासनेभ्य इति प्रभु । छश्चणया योगशब्दार्थमाह—योगिन इति । तत इत्यादि व्याचष्टे—यसादिति

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

स्थितो जगत्' इति पात्मान जगदाधारमात्थ तद्पि इत्थमेव न ममात्रासभावनास्ति । हे परमेश्वर, ते तव रूप ऐश्वरमीश्वरखेद विश्वात्मक मायामयमित्यर्थ । हे पुरुषोत्तम क्षराक्षरातीत, विश्वरूप मायामय, वास्तव तु रूप माया-तीतमित्येश्वरमिति पुरुषोत्तमेति च पदाभ्या लभ्यते । तथाच वक्ष्यति 'माया खेषा मया सृष्टा यन्मा पद्यसि नारद । सर्वभूतगुणेर्युक्त नैव मा ज्ञातुमईसि' इति । उक्त च ग्रुद्ध रूपमित्रेत्य 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्' इति ॥ ३ ॥ मन्यस्य इति । हे योगेश्वर योगाना योगिनामीश्वर, तद्रूप यदि मया द्रष्टु शक्यमिति मन्यसे यदि मिया तद्र्शन नाधिकार पद्यसि ततस्ति में मह्ममन्यय मायामयमात्मान दर्शय । मायामयत्वादेवास्थन्यत्वम् । मायाया हिः सर्व सर्वात्मक सर्वदास्त्रीति प्रसिद्धम् । यथोक्त वसिष्ठेन 'वर्तमानमतीत च भविष्यत्स्थूलमण्वपि । तथा दूरमदूर च निमेष कल्प इत्यपि । चिदात्मिन स्थितान्येव पद्य मायाविजृम्भितम्' इति । नहि मरुमरीचिसरसी ऋमशः शुष्यति । अतो मायामयत्वादेवास्थैश्वरस्य रूपस्याप्यव्ययत्वम् ॥ ४ ॥ एव प्रार्थित सन् मगवानुवाच पद्यिति ।

४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

तथापि कृताथीं बुभूषया द्रष्टुमिच्छामि ते तव रूपमैश्वर ज्ञानैश्वर्यशक्तिबळवीर्यतेजोमि सपन्नमद्भुतम्। हे पुरुषोत्तम इति। सवोधनेन लद्वचस्यिवश्वासो मम नास्ति दिदक्षा च महती वर्तत इति सर्वज्ञलात्त्व नानासि सर्वान्तर्यामिलाचिति सूचयति ॥ ३॥ द्रष्टुमयोग्ये कुतत्ते दिदक्षेत्याशङ्काह—प्रभवति चिष्टिस्थितिसहारप्रवेशप्रशासनेष्विति प्रभु हे प्रभो सर्वेखामिन्, तत्तवैश्वरं रूप मयार्जुनेन द्रष्टु शक्यमिति यदि मन्यसे जानासीच्छिसि वा हे योगेश्वर सर्वेषामिणमादिसिद्धिशालिना योगाना योगिनामीश्वर, ततस्त्वदिच्छाव-शादेव मे मह्ममत्यर्थमिथिने ल परमकारुणिको दर्शय चाक्षुषज्ञानविषयीकारय आत्मानमैश्वररूपविश्विष्टमव्ययमक्षयम् ॥ ४ ॥

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

लिष वक्तरि असभावनादेरसभवादिति स्चयन्सबोधयित—हे परमेश्वरेति। यद्यप्येव तथापि कृतार्थांबुभूषया ते रूप द्रष्टुमि-च्छामि। निरुपाधिकदर्शनासभवमभिप्रेल रूप विद्यानिष्ठ। ऐश्वर ऐश्वर्यशक्तयादिसप्रज्ञम्। पुरुषोत्तमेतिसबोधयन् वस्तुत क्षराक्षरा-तीतस्य तव क्षराक्षरात्मकमैश्वर रूपमल्यञ्जतमिति तद्दर्शने ममोत्कण्ठा महती वर्तत इति ध्वनयति ॥ ३॥ यदि मया द्रष्टु शक्ये त्व मन्यसे चिन्तयित ततो मे मह्य मदर्थमात्मानमव्ययमपक्षयरित दर्शय दृष्टिगोचर कुरु। नलाज्ञा करोमि किंतु प्रार्थयामि। ब्रह्मादिप्रभौ लय्याज्ञाया अयुक्तलादिति स्चयन्नाह—हे प्रभो इति। मम दर्शनासामध्येऽपि ल दर्शयितु समर्थोऽसीति वा सबोधनाशय। यतो योगाना मलर्थलक्षणया योगिनामैश्वररूपदर्शने समर्थाना लमीश्वग्र्लसान्मामिप योगिन विधायात्मान दर्शयेति ध्वनयन्सबोधयित—हे योगेश्वरेति॥ ४॥ एव प्रेरितो भगवानुवाच। पर्य मम शतशोऽथ सहस्रश असल्यातानि

६ श्रीधरीव्याख्या।

नीमात्मान त्वमात्थ 'विष्ठ-याहमिद कृत्सम्' इत्येव कथयसि हे परमेश्वर, प्रवमेतत्। अत्राप्यविश्वासो मम नास्तीत्थर्थ । तथापि हे पुरुषोत्तम, तवैश्वर शानैश्वर्थशक्तिवळवीयतेजोभि सपन्न त्वदूप कौत्ह्रळादह द्रष्टुमिच्छामि॥ ३॥ न चाह द्रष्टुमिच्छामीत्येतावतैव त्वया तद्रूप दशेयितव्यम्। कि तहि—मन्यस इति । योगिन एव योगास्तेषामीश्वर, मयार्जुनेन तद्रूपं द्रष्टु शक्यमिति यदि मन्यसे ततस्तिहि तद्रूपवन्तमात्मानमव्यय नित्य मम दशैय॥ ४॥ एव प्रार्थित सन्नत्यस्त्रत् रूप दशियव्यनसावधानो भवेत्यवमर्जुनमभिमुखी-

७ अभिनवगुप्ताचार्यञ्यास्या ।

सम्ब प्रत्यक्षसिद्योपारुक्षमाणः स्कृटीभवति तद्थमेवेमे उक्तिप्रत्युक्ती उच्येते—अजुन उवाच । मद्गुप्रहायेति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णावृ तीनि च ॥ ५ ॥ पर्यादित्यान्वसून्स्द्रानिश्वनौ मस्त्रस्तथा । बहून्यदृष्टपूर्वाणि पर्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्याच सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यचान्यद्रप्रुमिच्छसि ॥ ७ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पश्य में मम पार्थ, रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशोऽनेकश इत्यर्थ । नानि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यान्यप्राकृतानि नानावणांकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादिप्रकारा वर्णास्त थाकृतयोऽवयवसस्थानविशेषा येषा रूपाणा तानि नानावणांकृतीनि च ॥ ५ ॥ पश्यादित्यानिति । पश्यादित्यानिति । पश्यादित्यानिति । पश्यादित्यानिति । पश्यादित्यान्द्वादश वस्त्नष्टौ रुद्रानेकादशाध्विनौ हो मस्त सप्तस्त्रगणा ये तास्त्रया च बहुन्यन्यान्यप्यदृष्टपूर्वाणि मनुष्यलोके त्वया त्वत्तोऽन्येन वा केनचित्पश्याध्वर्याण्यद्भुतानि भारत ॥ ६ ॥ न केवलमेतावदेव—इहैकस्थमिति । इहैकस्थमेकसिनिस्थत जगत्कृतस्त्र समस्तं पश्याद्यद्वानी

### २ आन दगिरिच्यारया।

॥ ४ ॥ अर्जुनमित्मक्त सखाय प्राधितप्रतिश्रवणेनाश्वासयितुमाह—एवसिति ॥ ५ ॥ दिव्यानि रूपाणि पश्येत्युक्त तान्येव लेशतोऽनुकामिति—पश्यादित्यानिति । तान्मक्तन्तथा पश्येति मबन्ध । नानाविधानीत्युक्त तदेव स्फुटयिति—बहुनीति । अदृष्टपूर्वाणि पूर्वमदृष्टानि । नानावर्णाकृतीनीत्युक्त व्यनिक्त—आश्चर्याणीति ॥ ६ ॥ न केवलमादित्यवस्वाद्येव मदूप त्वया दृष्टु शक्य कितु समस्त जगदिष मद्देदस्थ दृष्टुमईसीत्याह—नेत्यादिना । ३ नीलकण्डत्याख्या (चतुषरी)।

शतश इत्यादिनानन्तानीत्युक्तम् । नानाप्रणिन नानाकृतीनि च ॥ ५ ॥ विव्यानि तापदाह —पश्यादित्यानिति । अदृष्टपूर्वाण्याश्चर्याणि अद्भुतानि चतुर्मुखपष्यमुखपण्मुखादीनि ॥ ६ ॥ हे गुडाकेश जितनिद्र, इह मम देहे एकस्थ एकिसक्तिवावयवे नखाग्रमात्रे स्थित कृतस्र वर्तमान जगत्पश्य । यचान्यत् । अतीतमनागत विष्रकृष्ट व्यवहितं स्थूल ४ मञ्चस्तन्नीव्यास्या ।

एवमलन्तमक्तेनार्जुनेन प्रार्थित सन् श्रीमगवानुवाच—अत्र क्रमेण श्रोकचतुष्टयेऽपि पर्येलाक्त्यालद्भुनरूपाणि दर्शयिष्यामि ल सावधानो भवेलर्जुनमिमुखीकरोति भगवान् । शतगोऽय महस्रश इलपरिमितानि । तानि च नानावियान्यनेकप्रकाराणि दिव्यान्यस्यद्भुतानि नाना विलक्षणा वर्णा नीलपीतादिप्रकारान्त्या आकृत्यश्वावयवसस्थानविशेषा येपा तानि नानावर्णाकृतीनि च मे मम रूपाणि पर्य । अहें लोट् । द्रष्टुमहों भव हे पार्थ ॥ ५ ॥ दिव्यानि रूपाणि पर्येन्युक्ला तान्येव लेशतोऽनुकामित द्वाभ्याम्—पर्यादिलान्द्वादश, वस्नुशै, रहानेकादश, अश्विनौ हौ, मरुतः सप्तसप्तकानेकोनपञ्चाशतः, तथान्यानिप देवानिलार्थ । बहून्यन्यान्यदृष्टपूर्वाणि पूर्वमदृष्टानि मनुष्यलोके लया लत्तोऽन्येन वा केनचि पर्याश्वर्याण्यद्भुतानि हे भारत, अत्र शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानीलस्य विवरण बहूनीति आदिलानिलादि च । अदृष्टपूर्वाणीति दिव्यानीलस्य, आश्वर्याणीति नानावर्णाकृतीनीलस्येति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥ न केवल्मेतावदेव समस्त जगदपि महेहस्य द्रष्टुमईसीलाह—इहास्मिन्मम देह एकस्थमेकसिन्नेवावयवरूपेण स्थित जगत् कृत्स समस्त स्चराचर जङ्गमस्थावरसिहत तत्र तत्र परिश्रमता वर्षकोटिसहस्रणापि ५ भाष्योत्कवरीपिका ।

ह्पाणि नानाविधानि अनेकप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि नाना नीलपीतादिप्रकारा वर्णास्तथा आकृतयोऽवयवसिनवेशविशेषा येषा तानि यतस्त पृथापुत्र मम प्रेमास्पद सखा अत पर्यति द्योतयन् सबोधयति हे पार्थति ॥ ५॥ आदिखान्द्रादश, बस्नही, रुद्रानेकादश, अश्विनौ द्वौ, महत एकोनपञ्चाशत् । तथा बहून्यन्यानि मनुष्यलोके लया अन्येन वा पूर्व न दृष्टानि । उत्तमवशोद्भवलात्तव दर्शनेऽधिकार इति स्वयन्नाह—भारतेति । यस्मिन् वशे लमुत्पन्न तत्रोत्पने कैश्विद्प्यतन्न दृष्टमिति वा सबोधनाशय ॥ ६॥ न केवलमेतावदेवापितु इह मम देहे एकस्य एकसिनवयवे स्थित सर्व जगतस्थावरजगमसहितमधेदानीं पर्य । यन्नान्यज्ञयपराजयादि दृष्टमिन्छिति तदिष । यद्वा जयेम यदि वा नो जयेमुरिति सदेहापनुत्तये पर्य । यन्नान्यज्ञयदाश्रय-

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

करोति—श्री भगवानुवाच । परयेति चतुर्भि । रूपस्यैक्तवेऽपि नानाविधत्वाद्भूपाणीति बहुवचनम् । अपरिमितान्यनेवपकाराणि देव्यान्यकौकिकानि मम रूपाणि परय । वर्णा शुक्ककृष्णादय । आकृतयोऽवयवसिन्नवेशविशेषा । नाना अनेकवर्णा आकृतयश्च येषा तानि नानावर्णाकृतीनि ॥ ५ ॥ तान्येवाह—परयेति । आदित्यादीन्मम देहे परय । मरुत एकोनपञ्चाशदेवविशेषान् । अदृष्टपूर्वाणि चया वान्येन वा पूर्वमंदृष्टानि रूपाणि आश्चर्याण्यत्यस्नुतानि ॥ ६ ॥ किंच—इहेति । तत्र तत्र परिश्रमता वर्षकोटिमिरिप द्रष्टुम-

# न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचश्चषा। दिव्यं ददािरा ते चश्चः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

संजय उवाच ।

# एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दुर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥९॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

सचराचर सह चरेणाचरेण च वर्तते मम देहे गुडाकेश, यचान्यज्ञयपराजयादि यच्छद्भसे 'यहा जयेम यदि वा नो जयेयु ' इति यद्वोचस्तद्पि द्रष्टुं यदीच्छिसि ॥ ७ ॥ किंतु—नतु मामिति । नतु मा विश्वक्रपधर शक्यसे द्रष्टुमनेन प्राकृतेन खचश्चुणा खकीयेन चश्चुणा । येन तु शक्यसे द्रष्टु दिव्येन तिह्व्यं द्दामि ते तुभ्य चश्चस्तेन पश्य मे योगमैश्वरमीश्वरस्य ममैश्वर योगम् । योगशक्त्यति-शयमित्यर्थं ॥ ८ ॥ एव यथोक्तप्रकारेणोक्त्वा ततोऽनन्तर राजन्धृतराष्ट्र, महायोगेश्वरो महाश्चासौ

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सप्तमीद्वयं मिथ सबध्यते । समासान्तर्गतापि सप्तमी तत्रैवान्विता । यदीच्छिसे तहींहैव पश्चेति सबन्ध ॥ ७ ॥ मन्यसे यदीत्युक्तमनुवद्ति—िकित्विति । सप्रपञ्चमनविद्यत्व मा स्वचक्षुषा न शक्नोषि द्रष्टुमित्याह—निविति । कथ तहिं त्वा द्रष्टु शक्रुयामित्याशङ्काह—येनेति । दिव्यस्य चक्षुषो वक्ष्यमाणयोगशक्त्यतिशयदर्शने विनियोग दर्शयति—तेनेति ॥ ८ ॥ इम वृत्तान्त एतराष्ट्राय सजयो निवेदितवानित्याह—संजय इति । मदीय विश्वरूपाल्य

### ३ नीलकण्ड याख्या (चतुर्घरी)।

स्हर्में वा तत्सर्विमिह पश्य ॥ ७ ॥ यत्त्त्त 'मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुम्' इति तत्राह—नित्वित । शक्यसे शक्कोषि । पदिवकरणव्यत्यय आर्ष । अनेन प्राकृतेन । दिव्यमप्राकृतम् । ऐश्वर ईश्वरसबिधन योग विश्वाश्रयत्वरुक्षण सामर्थ्यम् ॥ ८ ॥ एवसुक्त्वा मगवानर्जुनाय दिव्य रूप दर्शितवान्, सच इष्ट्रा विस्तयाविष्टो मगवन्त विज्ञापितवानितीम वृत्तान्तमेवसुक्त्वेत्यादिषद्भि श्लोकैर्धृतराष्ट्र प्रति सजय उवाच—एव-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

द्रष्टुमशक्य अवाधुनैव परय । हे गुडाकेश, यचान्यज्ञयपराजयादिक द्रष्टुमिच्छिस तदिप सदेहोच्छेदाय परय ॥ ७॥ यत्त्र्क मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुम्' इति तत्र विशेषमाह—अनेनैव प्राकृतेन खचक्षुषा खभावसिद्धेन चक्षुषा मा दिव्यरूप द्रष्टु मतु शक्यसे न शक्कोषि तु, एव । 'शक्ष्यस' इति पाठे शक्तो न भविष्यसीखर्थ । सौवादिकस्यापि शक्कोतेदेंवादिक र्यन् छान्दस इति वा दिवादौ पाठोवेखेव साप्रदायिकम् । तिर्हे ला द्रष्टु क्य शक्नुयामत आह—दिव्यमप्राकृत मम दिव्यरूपदर्शन- क्षमं ददामि ते तुभ्य चक्षुक्तेन दिव्येन चक्षुषा पर्य मे योगमघटनघटनासामर्थ्यातिशयमैश्वरमीश्वरस्य ममासाधारणम् ॥ ८॥ भगवानर्जुनाय दिव्य रूप दिशितवान् स च तहृष्ट्वा विस्मयाविष्ठो भगवन्त विशापितवानितीम ग्रतान्तमेवसुन्वेखादिभि षड्भिन

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

भूत कारणसहपं जगतश्चावस्थाविशेपादिक अतीतमनागत विष्रकृष्टं व्यवहित स्थूल सूक्ष्म चेति आदिशब्दार्थं । हे गुडाकेशेति सबोवयन् द्रष्टु सावधानो भवेति सूचयति ॥ ७ ॥ एवमुक्ते स्वच्छुषा द्रष्टुं प्रग्नत न किमपि दृष्टवन्त अतो खिन्नमर्जुनमालक्ष्याह— नेति । मौ विश्वहूपधर परमप्राकृतमनेनेव प्राकृतेन स्वच्छुषा द्रष्टुं नतु शक्यसे तिई िकमर्थं पश्येति लयोक्तमिति तत्राह । दिव्यम- प्राकृत ऐश्वरहृपदर्शनयोग्य चक्षुस्तु+य ददामि तेन चक्षुषा ममैश्वर योग शक्तयतिशय पश्य ॥ ८ ॥ एतादशो भगवतो वासुदेवस्य महिमार्जुनपक्षपातश्चिति सूचयन् धृतराष्ट्र प्रति सजय उवाच । एव यथोक्तेन प्रकारेणोक्ला ततोऽनन्तर महाश्वासौ योगेश्वरो हरि

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

श्रवय कुत्लमि चराचरमिहत जगिदहासिनमा देहेऽनयवरूपेणैकत्रैव स्थितमद्याधुनैव पश्य । यद्यान्यज्जगदाश्रयभूत कारणस्यरूपम् । जगतश्रावस्याविशेषादिकम् । जयपराजयादिकं च-यद्प्यन्यद्रष्टुमिन्छि तत्सर्व पश्य ॥ ७ ॥ यदुक्तमर्जुनेन 'मन्यसे यदि तन्छक्यम्' इति तत्राह—नित्विति । अनेनैव तु स्वियेन चर्मचक्षुषा मा द्रष्टु न शक्यसे शक्तो न भविष्यसि । अतोऽह दिव्यमछौकिक ज्ञाना-रमक चक्षुस्तुभ्य ददामि । ममैश्वरमसाधारण योग युक्तिमद्यिदायटनासामर्थ्य पश्य ॥ ८ ॥ प्वमुक्त्वा मगवानर्जुनाय रूप दिशेत वान्। तत्त्र रूप पृक्षाक्ति विश्वपितवानितीममर्थ प्वमुक्त्वेत्यादिमि षड्मि क्षोकैधृतराष्ट्र प्रति संजय उवाच—एविमिति ।

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ५ ॥ श्रीभगवातुवाच-पदय मे इत्यादि ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ सजय उदाच-एवमित्यादि ॥ ९ ॥ १० ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

# अनेकवक्रनयनमनेकाञ्चतद्र्यानम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वोश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोम्रसम् ॥ ११ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

योगेश्वरश्च हरिर्नारायणो दर्शयामास दर्शितवान्पायीय पृथासुताय परमं रूप विश्वरूपमेश्वरम् ॥ ९॥ अनेकेति । अनेकवक्षनयनमनेकानि वक्षाणि नयनानि च यस्मिन्ह्ये तदनेकवक्षनयनम् । अनेकाद्धनदर्शनमनेकान्यद्धनानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन्ह्ये तदनेकाद्धनदर्शन । तथानेकिद्याभरणमनेकानि दिव्यान्याभरणानि यस्मित्तदनेकदिव्याभरण । तथा दिव्यानेकोद्यतायुघ दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि यस्मित्ति द्वानेकोद्यतायुध दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि यस्मित्ति द्वानेकोद्यतायुध द्वीयामासेति प्रवण सवन्ध ॥ १०॥ किच — दिव्यति । दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यानि माल्यानि पुष्पाण्यम्बराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येनेश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधर । दिव्यगन्धानुलेपन दिव्य गन्धानुलेपन यस्य त । सर्वाश्चर्यमय सर्वाश्चर्यप्रायं

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

रूप न प्राकृतेन चक्कषा निरीक्षित क्षम कितु दिव्येनेत्यादि यथोक्तप्रकार । अनन्तर दिव्यचक्षुयः प्रदानादिति शेष । हरत्यविद्या सुकार्यामिति हरि । यदीश्वरत्य मायोपहितत्य परममुत्कृष्ट रूप तहश्यावभूवेत्याह—एरमसिति ॥ ९ ॥ तदेव रूप विश्वनष्टि—अनेकेति । दिव्यान्याभरणादीनि हारकेयूरावीनि भूषणानि उद्यतान्युच्छितानि ॥ १० ॥ उक्तरूपवन्त भगवन्त प्रकारान्तरेण विश्वनष्टि—किचेति । 'अर्जुन इति' अध्याहारेऽपि पदमघटनासभवात् ॥ ११ ॥ ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

मुक्त्वेत्यादि । तत दिव्यचक्षु प्रदानानन्तरम् । राजन् हे धृतराष्ट्र, महाश्रासी योगेश्वरश्चेति विग्रह । महतो योगस वा ईश्वर । परम दिव्य रूप ऐश्वर मायाविसविध नतु मायातीतं दर्शयामास ॥ ९ ॥ तदेव रूप विशिनष्टि द्वाभ्याम् अनेकेत्यादिना । अनेकान्यनन्तानि वक्षाणि नयनानि च यसिंसदनेकवक्रनयनम् । अनेकान्यद्वतानि दर्शनानि यसिंसदनेकाद्वतदर्शनम् । अनेकानि दिव्यान्याभरणानि यसिन् । दिव्यान्यनेकानि चोद्यतान्यायुधानि चक्रादीनि यसिन् ॥ १० ॥ विश्वतोमुखमिति पूर्वोक्तस्य 'एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्'

४ मधुस्दनीव्याख्या।
श्वोकैर्धतराष्ट्र प्रति सजय उनाच—एन नतु मा शक्यसे द्रष्टुमनेन चक्षुषाऽतो दिव्य ददामि ते चक्षुरित्युक्ला ततो दिव्यच्छ प्रदानादनन्तर हे राजन् धृतराष्ट्र, स्थिरो भव श्रवणाय। महान्सर्वोत्क्रद्रश्वासौ योगेश्वरश्चेति महायोगेश्वरो हरिर्मक्ताना सर्वेह्नेशापहारी भगवान् दर्शनायोग्यमपि दर्शयामास पार्थाय एकान्तभक्ताय परम दिव्य रूपमैश्वरम्॥९॥ तदेव रूप विशिनष्टि—
अनेकानि वक्षाणि नयनानि च यस्मिन्रूपे। अनेकानामद्भुताना विस्मयहेत्ना दर्शन यस्मिन्। अनेकानि दिव्यान्याभरणानि
भूषणानि यस्मिन्। दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि अस्त्राणि यस्मिन् तत्त्रया रूपम्॥ १०॥ दिव्यानि माल्यानि पुष्पमयानि
रक्षमयानि च तथा दिव्याम्बराणि वस्नाणि च ध्रियन्ते येन तहिव्यमाल्याम्बरधरम्। दिव्यो गन्धोऽस्थिति दिव्यगन्धस्तदनुलेपन

५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

पार्थाय परमप्रेमास्पदाय परममैश्वरूरूप दर्शयामास । हिरिरिलानेन खभक्ताना पार्थाना दु खहरण उद्यत इत्युक्तम् । महायोगेश्वर इल्यन्नेन विश्वरूपप्रदर्शनादिना येनकेनापि प्रकारेण तद्धरणेऽतिसमर्थ इति स्चितम् । एताहराकृष्णानुगृहीते पाण्डवेस्त्व सिर्ध न कृतवान् न करोषि चातो राजनीतिहीनो नाममात्रेण राजासीति हे राजिति सबोधनेन ध्वनितम् ॥ ९ ॥ परममैश्वर रूप विश्विनष्ठि । अनेकानि मुखानि नेत्राणि च यस्मित्वत् । अनेकानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् तत् । तथानेकानि दिव्यान्यलैकिकानि भूषणान्यज्ञदादीनि यस्मिन्तत् । तथा दिव्यान्यनेकान्युद्यतान्यायुधानि यस्मित्वत् । दर्शयामासेति पूर्वेण सबन्ध ॥ ९० ॥ उक्त-रूपवन्त भगवन्त विद्यानष्ठि । दिव्यानि पुष्पाणि वस्नाणि ध्रियन्ते येन त दिव्यगन्धस्यानुलेपन यस्य त सर्वाश्वर्यप्राय देवमनन्त सर्वभूतात्मकलात्वतीमुख दर्शयामासार्जुनो ददर्शेलध्याहारो वा। अत्र ययप्येतानि रूपविशेषणानि प्रतिभान्ति तथापि देवशब्द-

### ६ श्रीभरीव्याख्या।

हे राजन् धृतराष्ट्र, महाश्वासी योगेश्वरश्च हरि परममेश्वर रूप दिशतनान् ॥ ९ ॥ कथभूत तदिलत आह—अनेकेति । अनेकानि नक्षाणि नयनानि च यसिस्तत्, अनेकानामङ्काना दर्शन यसिस्तत्, अनेकानि दिव्यामरणानि यसिस्तत् , दिव्यान्यनेकानि छद्य-तान्यायुधानि च यसिस्तत् ॥ १० ॥ किंच—दिव्येति । दिन्यानं माल्यान्वराणि च धारयन्तीति तथा, दिव्यो गन्धो यस्य तादृश-मनुकेपन यस्य तत्, सर्वाश्चर्यमयमनेकाश्चर्यप्रायम्, देव द्योतनात्मकम्, अनन्तमपरिच्छित्रम्, विश्वतः सर्वतो सुखानि यसिस्तत् ॥ ११ ॥ दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता।
यदि भाः सहशी सा स्याद्भाससस्य महात्मनः॥ १२॥
तन्नैकस्यं जगत्कृत्स्वं प्रविभक्तमनेकधा।
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा॥ १३॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

देवमनन्तं नास्यान्तोऽस्तीत्यनन्तस्त विश्वतोमुख सवैतोमुखं सवैभूतात्मत्वात्त दर्शयामासार्जुनो दद्-र्शेति वाध्याह्रियते ॥ ११ ॥ या पुनर्भगवतो विश्वह्यस्य भास्तस्या उपमोच्यते—दिवीति । दिव्यन्त रिक्षे तृतीयस्या वा दिवि सूर्याणा सहस्र सूर्यसहस्र तस्य युगपदुत्थितस्य या युगपदुत्थिता भाः सा यदि सहशी स्यात्तस्य महात्मनो विश्वहृपस्यव भासो यदि वा न स्यात्ततोऽपि विश्वहृपस्यव भा अतिरिच्यत इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ किच—तत्रैकस्यमिति । तत्र तस्मिन्वश्वहृप एकस्मिन्स्यतमेकस्य जगत्कृतं प्रविभक्तमनेकथा देवपितृमनुष्यादिभेदैरपद्यदृष्टवान्देवदेवस्य हरेः शरीरे पाण्डवोऽर्जुन-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

ममु प्रक्रप्रस्य भगवतो रूपस्य दीसिरस्ति न वा, न चेत्काष्टादिसाम्य, यद्यस्ति कीदशी सेत्याशक्काह—या पुनिरिति । सा यदि स्वात्तन्नास सदशी सेति योजना । असभाविताभ्युपगमार्थी यदिशब्द । स्वाच्छब्दो निश्चयार्थ । सा कथ-चित्सदशी सभवति नतु भवत्येवेति विवक्षित्वाह—यदि वेति ॥ १२॥ न केवलमुक्तमेवार्जनो दृष्टवान्कितु तत्रैव विश्वरूपे सर्व जगदेकस्मिन्नवस्थितमनुभूतवानित्याह—किचेति । तदा विश्वरूपस्य भगवद्रपुरस्य दर्शनदशायामित्यर्थ

### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

ईत्यसायं परामर्श । अनन्त सर्वत परिच्छेदरितम् ॥ ११ ॥ दिवि अन्तरिक्षे । आ दीति । भासः दीतेः । अमृतोपमेयम् । निरुपमतामेव तस्य दीतेर्दर्शयति 'उमौ यदि व्योग्नि पृथकप्रवाहौं' इत्यादिवत् ॥ १२ ॥ इहैकस्थ जगत्कुस्न परयेति यत्याक् भगवतोक्त तद्य्यपरयदित्याह—तत्रेति । अनेकघा प्रविमक्तमित्येतद्वर्षास्त्थितति-तिणीबीजे सूक्ष्मरूपेण तरुर्दरयते तद्वन्माभूदिति दर्शयितु सावकाश अनेकघा विभागयुक्तं विविक्तमपरयत् । एकस्थमेकावयवस्थम् । अयमर्थ –यदा भगवतश्चतुर्भुज रूप चिन्त्यते तत्र च चेतसि छञ्घपदे सित क्रमशस्तदी-यावयवास्त्यक्त्वा मुखे सिते वा पदनखे वा चित्त प्रियते । तत्रापि छञ्घपदे तसिस्तद्पि त्यक्त्वा विश्वरूपमारो-हिति । दिव्य चक्षुरपि एव सूक्ष्मतामापादित मन एव । 'मनोऽस दैव चक्षु स एतेन देवेन चक्षुषा मनसैतान्कामान्परयत्रमते' इति श्रुते । कामान्विषयान् एतान्हार्दाकाशारूयसगुणब्रह्मगतानिति श्रुतिपदयोर्थः । यथोक्त

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

यस्य तत् । सर्वाधर्यमयमनेकाद्भुतप्रचुर, देव द्योतनात्मक अनन्तमपरिच्छिन्न, विश्वत सर्वतो मुखानि यस्मिन् तद्भूप दर्शया-मासेति पूर्वेण सबन्ध । अर्जुनो ददशेखाध्याहारो वा ॥ ११ ॥ देवमित्युक्त विष्टणोति—दिवि अन्तरिक्षे सूर्याणा सहस्रस्या-परिमितसूर्यसमृहस्य युगपदुदितस्य युगपदुत्थिता मा प्रमा यदि भवेत् तदा सा तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य भासो दीप्ते सदशी तुल्या यदि स्याद्यदि वा न स्यात् ततोऽपि नून विश्वरूपस्यैन मा भितिरिच्येतेखह मन्ये । अन्या तूपमा नास्त्येवेखर्थ । अत्राविद्यमानाध्यवसायात्तद्मावेनोपमाभावपरादभूतोपमारूपेयमितशयोक्तिरुद्रेक्षा व्यज्ञयन्ती सर्वथा निरुपमलमेव व्यनिक्त । 'उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहौ' इत्यादिवत् ॥ १२ ॥ 'इहैकस्थ जगत्कृक्ष पर्याद्य सचराचरम्' इति भगवदाज्ञप्तमप्यनुभूत-वानर्जुन इत्याह—एकस्थमेकत्र स्थित जगत्कृक्ष प्रविभक्तमनेकथा देवपितृमनुष्यादिनानाप्रकारैरपर्यदेवदेवस्य भगवत

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्थेश्वरवाचकस्य विशेष्यलमभित्रेलाचाँगैरित्थ व्याख्यातम् ॥ ११॥ तत्र द्द्यान्ताकाङ्क्षायामाह् । दिवि अन्तरिक्षे खर्गे वा सूर्याणां सहस्रस्य युगपदुत्थितस्य युगपदुत्थिता भा यदि भवेत् सा तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य भास दीते सहसी तुल्या स्थात् यदि वा न स्थादिति विश्वरूपस्य भा अतिरिच्यत इत्याशय ॥ १२॥ न केवल विश्वरूपघर देवमर्जुनो दृष्टवानिप तु देवस्य देहे एकस्य सर्व जगद्गुभृतवानित्याह । तत्र तस्मिन् विश्वरूपे देवदेवस्य शरीरे एकत्र स्थित सर्वं जगद्देवपितृमनुष्यादिमेदैरनेकप्रकारेण प्रकर्पण

### ६ श्रीघरीच्याख्या ।

विश्वरूपदीहेनिरपमत्वमाद्द—दिवीति । दिव्याकाशे स्यसदसस्य युगपदुत्थितस्य यदि युगपदुत्थिता मा प्रमा भवेत् ति सा तदा महात्मनो विश्वरूपस्य भास प्रभाया कथिनत्सदृशी स्यात् । नान्योपमास्तीत्थर्थं । तथाभूत रूप दर्शयामासेति पूर्वेणान्वय ॥ १२ ॥ ततः कि वृत्तमिस्पपेक्षायामाद संजय —तन्नेति । अनेकथा प्रविभक्त नानविभागेनावस्थित कुत्व जगदेवदेवस्य शरीरे

# ततः स विसायाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥ अर्जुन उवाच ।

# पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भृतविद्योषसंघान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्यमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५॥

१ श्रीमण्डाकरमाप्यम् ।

स्तदा ॥ १३ ॥ तत इति । ततस्तं दृष्ट्वा स विस्तयेनाविष्टो विस्तयाविष्टो दृष्टानि रोमाणि यस्य सोऽयं हृष्टरोमा चाभवद्धनंजय प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा प्रह्वीभूत सन् शिरसा देव विश्वरूपघर कृता-अिर्वनमस्कारार्थे संपुटीकृतहस्त सन्नमापतोक्तवान् ॥ १४ ॥ कथ यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं तदह पश्यामीति खानुभवमाविष्कुर्वन् अर्जुन उवाच-पश्यामीति । पश्याम्युपलमे हे देव, तव देहे देवा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

॥ १३ ॥ विश्वरूपधरस्य भगवतस्त्रसिन्नेकीभूतजगतश्चोक्तविशेषणस्य दर्शनानन्तर किमकरोदिस्रपेक्षायामाह-तत इति । आश्चर्यबुद्धिविसय, रोग्णा हष्टस्व पुलकितस्व, प्रकर्षो भक्तिश्रद्धयोरतिशय ॥ १४ ॥ कथ भगवन्तं प्रत्यर्जुनो भाषितवानिति पृच्छति—कथमिति । तत्प्रभमपेक्षित प्रयन्नवतारयति—यस्वयेति । भूतविशेषसङ्घेषु ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुर्धरी )।

श्रीभागवते 'तत्र लब्धपद चित्तमाकुष्यैकत्र धारयेत् । नान्यानि चिन्तयेद्भूयः सुस्तित भावयेन्मुसम् । तत्र लब्धपद चित्तमाकृष्य व्योग्नि धारयेत्। तच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्' इति । तत्र मूर्ती एकत्र अङ्गे । ध्योमि कारणे । मदारोहो निर्विकल्पे अक्षण्यारूढः । तदिदमुक्त देवदेवस्य शरीरे कृत्स्र जगदेकस्य पाण्डवोऽपश्य-विति ॥ १३ ॥ हृष्टरोमा रोमाश्चितगात्र ॥ १४ ॥ देवानावित्यादीन् । भूतविशेषाश्चतुर्विघा जरायुजाद्यस्तेषां

४ मधुसूदनीन्याख्या ।

तत्र विश्वरूपे शरीरे पाण्डवोऽर्जुनस्तदा विश्वरूपाश्चर्यदर्शनदशायाम् ॥ १३ ॥ एवमद्भतदर्शनेऽप्यर्जुनो न विभयाचकार, मापि नेत्रे सचचार, नापि सञ्जमात्कर्तव्य विसस्मार, नापि तस्मादेशाद्यससार, किलतिधीरलात्तत्कालोचितमेव व्यवजहार महति वित्तक्षोमेऽपीलाह्—ततस्तहर्शनादनन्तर विस्मयेनाद्भतदर्शनप्रभवेनालीकिकचित्तचमत्कारविशेषेणाविष्टो व्याप्त । अतएव हृष्टरोमा पुलकित सन् स प्रख्यातमहादेवसप्रामादिप्रभावो धनजयो युधिष्ठिरराजसूर्ये उत्तरगोप्रहे च सर्वान् राज्ञो जिला धनमाहृतवानिति प्रथितमहापराक्रमोऽतिधीर साक्षादिमिरिति वा महातेजस्त्रित्वात् देव तमेव विश्वरूपघर नारायण शिरसा भूमिलमेन प्रणम्य प्रकर्षेण भक्तिश्रद्धात्शियेन नला नमस्कृत्य कृताङ्गलि सपुटीकृतहस्तयुग सन्नभाषतोक्तवान् । अत्र विस्मयाख्यस्थायिभावस्यार्जुनगतस्यालम्बनविभावेन भगवता विश्वरूपेणोद्दीपनविभावेनासकृत्तद्दर्शनेनानुभावेन सात्त्विकरोम-हुषेंण नमस्कारेणाञ्जलिकरणेन च व्यभिचारिणा चानुभावाक्षिप्तेन वा धृतिमतिहर्षवितकीदिना परिपोषात्सवासनाना श्रोतृणां सादशिक्षत्तचमत्कारोऽपि तद्भेदानध्यवसायात्परिपोष गत परमानन्दाखादरूपेणाद्भुतरसो भवतीति सूचितम् ॥ १४ ॥ यद्भगवता दर्शित विश्वरूप तद्भगवइत्तेन दिन्येन चक्षुषा सर्वेलोकादश्यमपि पश्याम्यहो मम भाग्यप्रकर्ष इति खानुभव-माविष्कुर्वन् अर्जुन उवाच-पर्यामि चाधुपज्ञानविषयीकरोमि । हे देव, तव देहे विश्वरूपे देवान्वस्वादीन्सर्वान् । तथा र भाष्योत्कर्षदीपिका ।

विभागयुक्त पाण्डवोऽर्जुनो दछवान् । अहो भगवद्भक्तस्यार्जुनस्य पितु पाण्डोभोग्यातिशय ईश्वरविमुखस्य दुर्योधनस्य पितस्त-वाभाष्यातिशयश्चेति पाण्डवपदेन व्वनितम् ॥१३॥ तत किमकरोदिखपेक्षायामाह । तत एकस्थक्तस्त्रजगदर्शनानन्तरं स प्रथित-त्रभावो धनंजयोऽर्जुनो विस्मयािषष्ट । आश्चर्यबुद्धियुक्त । तिल्लङ्गमाह । हृष्टानि पुलकितािन रोमाणि यस्य । प्रणम्य प्रकर्षेणोत्कट-भक्तया ममन कृत्वा शिरसा देवे विश्वरूपघरं नमस्कारार्थं सपुटीकृतहस्त सन् उक्तवान् । विश्वरूपदर्शनात्पूर्वमिप खाण्डवदाहादिना प्रियतप्रभावो राजसूरे गोप्रहे च राजभ्यो धनस्य मीष्मादिभ्यो गोधनस्य च हरणात् धनजयोऽधुना पुनर्दष्टविश्वरूप इति राज्याशा ल मा क्विंति स धनजय इति पदाभ्या ध्वनितम् ॥ १४ ॥ खातुभवमाविष्कुर्वनर्जुन उवाच । हे देव, तव देहे देवानिन्द्रादी-म्सर्वोन्पश्यामि । तथा भूतविशेषाणा चराचराणां समूहान्पश्यामि । किंच ब्रह्माण प्रजाना नियन्तारं पद्मासनस्य ऋषीश्च वसिष्ठा-

६ श्रीघरीव्याक्या ।

तदवसवत्वेनैकृत्रैव स्थित तदा पाण्डकोऽर्जुनोऽपश्यत् ॥ १३ ॥ एव दृङ्गा किं कृतवानिस्यत आह—तत हति । ततो दर्शनानन्तरं विसार्यनाविष्टो न्याप्त सन्द्रष्टान्युरपुककितानि रोमाणि यस्य स धनजयो देवं तसेव शिरसा प्रणम्य कृताकिल संप्रशेक्षतहस्तो भत्वा-भाषत उक्तवान् ॥ १४ ॥ भाषणमेवाह-पश्यामीति ससदशिमः । हे देव, तव देहे, देवानादिलादीन्पश्यामि । तथा सर्वा-

# अनेकबाहूद्रवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

न्सर्वास्तथा भृतविशेषसङ्घान् भृतविशेषाणा स्थावरजङ्गमानां नानासंस्थानविशेषाणा सङ्घा भृतविशेष सङ्घास्तान् । किंच ब्रह्माण चतुर्मुखमीशमीशितार प्रजाना कमलासनस्थ पृथिवीपद्ममध्ये मेरुकणिंकासनस्थमित्यर्थः । ऋषीश्च वसिष्ठादीन् , सर्वानुरगांश्च वासुकिप्रभृतीन्दिच्यान्दिव भवान् ॥ १५ ॥ किच—अनेकेति । अनेकवाहूद्रवक्रनेत्रमनेके वाह्व उद्राणि वक्राणि नेत्राणि च यस्य तव स त्वमनेकवाहूद्रवक्रनेत्रसमनेकबाहूद्रवक्रनेत्रं पद्यामि त्वा त्वां सर्वतः सर्वत्रानन्तरूपमनन्तानि रूपाण्यस्थेत्यन्तरुप्तमनन्तरूपं नान्तमन्तोऽवसान न मध्य मध्यं नाम द्वयोः कोट्योरन्तरं न पुनस्तवादिं तव देवस्य नान्त पद्यामि न मध्यं पद्यामि न पुनरादिं पद्यामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ किच—किरीटिनमिति । किरीटिनं किरीट नाम शिरोभूषणविशेषस्तद्यसास्ति स किरीटी त

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

देवानामन्तभावेऽपि पृथक्करणमुस्कर्षात् । ब्रह्मण सर्वदेवतात्मत्वेऽपि तेभ्यो भेदकथनं तहुत्पादकःवादिति मत्वाह— किंचेति । ऋषीणामुरगाणां च किविद्वैषम्यात्पृथक्त्वम् । दिव्यानित्युभयेषा विशेषणम् ॥ १५ ॥ यत्र भगवदेहे सर्वमिद इष्ट तमेव विशिवष्टि—अनेकेति । आदिशब्देन मूलमुच्यते । नान्त न मध्यमित्यन्नापि पश्यामीत्यस्य प्रत्येक सबन्ध सूचयति—नान्तं पश्यामीति ॥ १६ ॥ विश्वरूपवन्त भगवन्तमेव प्रकारान्तरेण प्रपञ्चयति—किचेति । परि-१ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

सघान्समृहान् । ब्रह्माण चतुर्मुखम् । ईशमीशितारम् । कमलासनस्थमित्यनेन दूरदर्शनमुक्तम् । उरगान्पातालस्था-ननन्तादीन् । दिव्यान्कैलासादौ स्थितान्वासुकिप्रमुखान् । एतेन व्यवहितदर्शनमुक्तम् ॥ १५ ॥ अनेके अनन्ता बाह्व उदराणि वन्नाणि नेत्राणि च यस्मिस्तदनेकबाहूदरवन्ननेत्रम् । सर्वतश्चतुर्दिश्चपर्यध्यानन्तमपरिच्छिन्न रूपमस्य तम् । अनन्तत्वमेवाह—नान्तमिति । दीर्घरज्वा इव तवाद्यन्तौ दैशिकौ न स्त इत्यर्थ ॥ १६ ॥ किरीटगदा-चक्रधारिणम् । दीप्तिमत्त्वादेव दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुमशक्यम् । समन्तात्सर्वतो ये दीप्ता अनला अर्काश्च तद्वद्वयुतिर्यस्य त, ४ मध्यद्वनीव्याक्या ।

भूतिविशेषाणा स्थावराणा जङ्गमाना च नानासस्थानाना सघानसमूहान् । तथा ब्रह्माण चतुर्भुखमीशमीशितारं सर्वेषा कमलास-नस्थ पृथिवीपद्ममध्ये मेरुकणिकासनस्थ, भगवचाभिकमलासनस्थमिति वा । तथा ऋषीं श्र सर्वान्वसिष्ठादीन्ब्रह्मपुत्रान् । उर-गाश्च दिव्यानप्राकृतान्वासुकिप्रमृतीन्पश्यामीति सर्वत्रान्वय ॥ १५ ॥ यत्र भगवद्देहे सर्वामिद दृष्टवान् तमेव विश्वनिष्ठ— बाह्व उदराणि वक्ताणि नेत्राणि चानेकानि यस्य तमनेकबाहूदरवक्तनेत्र पश्यामि ला ला सर्वत सर्वत्र । अनन्तानि रूपाणि यस्येति तम् । तव तु पुनर्नान्तमवसान न मध्य नाप्यादिं पश्यामि सर्वगतलात् । हे विश्वश्वर हे विश्वरूप । सबोधनद्वयमतिसञ्चमात् ॥ १६ ॥ तमेव विश्वरूप भगवन्त प्रकारान्तरेण विश्वनिष्ट—किरीटगदावक्रधारिण च सर्वतो दीप्तिमन्त तेजोराशिं च । अतएव दुर्निरीक्ष्य दिव्येन चक्कष्ठषा विना निरीक्षितुमशक्यम् । सयकारपाठे दु शब्दोऽपह्नववचन ।

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दीन् सर्वानुरगाश्व वासुकिप्रस्तीन् दिव्यान् पर्यामीति सर्वत्र सबन्धनीयम्। देवादीना भूतिवरोषान्तर्भूतलेऽपि तेषामुत्कर्षातृष्टयगुन् पादानम्। ब्रह्मणो देवलेऽपि तज्जनकलातृष्टयग्प्रहणम्॥१५॥ यस्य देहे सर्व दष्ट त देहवन्त विश्वनष्टि। अनेकानि बाह्वादीनि यस्य त ला, सर्वत्रानन्तानि रूपाण्यस्येति त पर्यामि। तवादिमन्त मध्य पुनर्न पर्यामि विश्वदर्शन तव देहे युक्त विश्वरूपलात्तवेति सूचना-र्थम्। हे विश्वरूपेतिसबोधनम् ।विश्वस्याद्यन्तमध्यवत्त्वेऽपि तव तद्वत्व नास्ति विश्वरूपलेऽपि विश्वश्वरलात्तवेति द्योतनार्थं विश्वश्वरेति सबोधनम् ॥ १६॥ किच किरीटिन द्योरोभूषणिकरोषवन्तम् । गदास्यास्तीति गदी तम् । चक्रमस्यास्तीति चक्री तम् । अतएव

### ६ श्रीघरीक्याख्या।

न्भूतिविशेषाणां जरायुजाण्डजादीना सङ्घाश्च, तथा दिन्यानृषीन्विसिष्ठादीन्, उरगाश्च तक्षकादीन्, तथा देवानामीश स्वामिन मह्माण च। कथभूतम्। कमलासनस्य पृथ्वीपद्यकाणिकाया मेरौ स्थितम्, यदा त्वज्ञामिपद्यासनस्थम्।। १५॥ किंच—अनेकेति। अनेकानि बाह्यादीनि यस्य तादृश पश्यामि। अनन्तानि रूपाणि यस्य त त्वा सवत पश्यामि। तव तु अन्त मध्यमादि च न पश्यामि सव-गतत्वाद् ॥ १६॥ किंच—किरीटिनमिति। किरीटिन मुकुटवन्त गदिन गदावन्त चिकण चक्रवन्त सवतो दीसिमन्त क्रेज पुजन

# पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताहीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥ त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शांश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तवं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

१ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

किरीटिनं तथा गदिनं गदा यस विद्यत इति गदी तं गदिनं तथा चिक्रण चक्रमसास्तीति चक्री तं चिक्रणं च तेजोराशि तेज पुत्र सर्वतोदीप्तिमन्तं सर्वतो दीप्तिर्यसास्ति स सर्वतोदीप्तिमांस्त सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुनिरीक्ष्यं दु खेन निरीक्ष्यो दुनिरीक्ष्यस्त दुनिरीक्ष्यं समन्तात्समन्ततः सर्वत्र दीप्तानलाकं द्यतिमनलक्ष्यकं दीप्तानलको दीप्तानलको तथोदीप्तानलको व्यविद्या हित्ते चुति स्तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलको दीप्तानलको दीप्तानलको द्यानलको तथोदीप्तानलको व्यविद्या सम्बद्य परिच्छेदमिस्यर्थ ॥ १७ ॥ इतएव ते योगशक्तिदर्शनादनुमिनोमि—त्वमिति । त्वमक्षर न क्षरतीति परम ब्रह्म वेदितव्य ज्ञातव्य मुमुक्षम । त्वमस्य विश्वस्य समस्तस्य जगतः पर प्रकृष्टं निधानं निधी यतेऽसिन्निति निधानं पर आश्रय इसर्थः । किंच त्वमव्ययो न तव व्ययो विद्यत इत्यव्ययः शाश्वत्वर्यमंगोप्ता शश्वद्भव शाश्वतो निस्यो धर्मस्तस्य गोप्ता शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनश्चिरतनस्त्वं पुरुषः

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

च्छित्रस्य व्यावर्तयति—सर्वेत इति । दुर्निरीक्ष्य पश्यामीत्यिषकारिभेदाद्विरुद्धम् । पुरतो वा पृष्ठतो वा पार्श्वतो वा नास्य दर्शन कितु सर्वेत्रेत्याह—समन्तत इति । दीप्तिमत्त्व दृष्टान्तेन स्पष्टयाति—दीप्तेति ॥ १७ ॥ सप्रपञ्च भगवद्ग्षे प्रकृते प्रकरणविरुद्ध स्वमक्षरमित्यादिनिरुपाधिकवचनमित्याशङ्क्ष्याह—इतप्रवेति । योगशक्तिरैश्वर्यातिशय । न क्षरतीति निष्प्रपञ्चत्वमुच्यते । परमपुरुषार्थस्वात्यस्य ज्ञातव्यत्वम् । यस्मिन्द्यौ पृथ्विदीत्यादौ प्रपञ्चायतन्त्रस्य ततो निरुष्टस्य ज्ञातव्यत्वश्रवणात् । कृतो ब्रह्मणो ज्ञातव्यत्व तत्राह—त्वमस्येति । निष्प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो ज्ञेयस्य देवन्तरमाह—किन्नेति । अविनाशिस्वात्तवेव ज्ञातव्यत्वादतिरिक्तस्य नाशिस्वेन हेयस्वादिस्थर्थ । ज्ञानकर्मान

३ नीलकण्डमाल्या (चतुर्षरी)।
समन्तादीप्तानठार्क युतिमित्येक पदम् । अत्यवाप्रमेय द्रष्टुमशक्यपरिच्छेदम् ॥ १७ ॥ एव तव योगैश्वर्यदर्शनात्त्वामेवमवैमीति वद्त्रप्रमेयत्वमेव विवृणोति—त्विमिति । परममक्षरमस्थूठादिठक्षणम् । 'अक्षर ब्रह्म परमम्'
इत्यत्र प्रागुक्त निष्कठ ब्रह्म तदेव त्वमिति । एतेन सगुणरूपस्य निर्गुणज्ञापकत्वमुक्तम् । शाखामस्येव चन्द्रज्ञापकत्वम् । अतएव वेदितव्य वेदान्तप्रमाणेन ज्ञातु योग्य नत्पासनीयम् । सगुण ब्रह्मापि त्वमेवेत्याह्—त्वमस्येति ।
निधान ठयस्थानम् । एतेन कारणत्वमुक्तम् । अव्यय अमृत देवत्वात् । शाश्वतस्य वैदिकस्य धर्मस्य गोप्तेत्यनेन
कार्यब्रह्मभूतिहरण्यगर्भरूपत्वमुक्तम् । सनातनश्चिरन्तनोऽनादिपुरुषो जीवात्मा सोऽपि त्वमेव मे मम मत्त । एव
ध मश्चस्वनीन्यास्या ।

स्थिनिरिक्ष्यमिति यावत् । वीप्तयोरनलार्कयोद्यितिरिव द्युतिर्थस्य तमप्रमेयमित्थमयमिति परिच्छेत्तुमशक्य ला समन्तात्सर्वेत व्यव्यामि दिव्येन चक्षुषा । अतोऽधिकारिमेदाद्युनिरीक्ष पश्यामीति न विरोध '।। १७ ॥ एव तवातक्येनिरितशयैश्वर्यदर्शनादनुमिनोमि—लमेवाक्षर परम ब्रह्म वेदितव्य मुमुक्षुभिर्वेदान्तश्रवणादिना । लमेवास्य विश्वस्य परं प्रकृष्ट निधीयतेऽस्मिषिति
निधानमाश्रय । अतएव लमव्ययो निस्य शाश्वतस्य निस्यवेदप्रतिपाद्यतयाऽस्य धर्मस्य गोप्ता पालयिता । शाश्वतिति
सबोधन वा । तस्मिन्पक्षेऽव्ययो विनाशरिहत । अतएव सनातनिश्वरन्तन पुरुषो य परमात्मा स एव लं
भ मान्योत्कर्षदीपिका।

समन्तत सर्वत्र दीप्ताप्रिस्र्ययो कान्तिरिव कान्तिर्यस्य तम्। अतएव दुर्निरीक्ष्य दु खेन निरीक्ष्य किरीटादिमन्वेऽप्यप्रमेयमशक्य-परिच्छेद ला पर्यामि ॥१०॥ दृष्ट्रा चातुमिनोमि । लमक्षर न क्षरतीलक्षरं परम बद्धा श्रवणादिना मुमुक्षुभिनेदितव्य ज्ञातव्य लमेव । ग्रतोऽस्य विश्वस्य परं प्रकृष्ट निधान निधीयतेऽसिश्चिति निधान पर आश्रयस्लमेव । किंच लमव्ययो विनाशरहित पुनश्च शश्व-

६ श्रीधरीक्याख्या । स्रोतन्त्रकारोहेत्रिक हातिस्त्रेजो सस्य तम् । शत

रूपम्, तथा दुनिरीक्ष्य द्रष्टुमशक्यम् । तत्र हेतु -दीप्तयोरनलाकयोधैतिरिव द्युतिस्तेजो यस्य तम् । अत प्रवाप्तमेयमेवभृत इति निश्चे-द्युमशक्य त्वा समतत पर्यामि ॥ १७ ॥ यसादेव तवातकर्यमैश्वर्य तसात्—त्विमित् । त्वमेवाक्षर परम हक्ष । कथभृतम् । वेदि-तन्य मुमुक्षुमिश्वातन्यम् । त्वमेवास्य विश्वस्य पर निधान निशीयतेऽसिन्निति निधान प्रक्रष्टाश्रय । अतप्त त्वमन्ययो नित्य शाश्व-

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

अर्जुन उवाच-पद्यामीति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ त्वमक्षरमिति । सात्वतचमगोप्ता इति यत्सत्व क्रियाज्ञानयोरुभयोरिप भेदाप्रतिभासा-

सात्वतधर्मगोतेत्यभिनवगुप्तादतपाठः

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥ द्यावाप्टथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । दृष्टाद्भृतं रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

अध्यायः ११

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

२ आनन्दगिरिष्याख्या ।

रमनो धर्मस्य नित्यत्व वेदप्रमाणकत्व धर्मसस्थापनार्थाय सभवामीत्युक्तत्वाद् गोप्ता रक्षिता॥ १८॥ भगवतो विश्वरूपाख्य रूपमेव पुनर्वित्रुणोति—किंचेति । हुतमश्चातीति हुताशो विद्व ॥ १९॥ प्रकृतभगवद्रूपस्य व्याप्ति व्यनक्ति—द्याद्यापृथित्योरिति । तस्यैव भयकरस्वमाचष्टे—द्वष्ट्वेति ॥ २०॥ भमी हीत्यादि समनन्तरप्रन्थस्य

३ नीळकण्ठम्यास्या (चतुर्धरी)।
विश्वस्त्यदर्शने जीवब्रह्मणोरेनेय शाखया चन्द्र इवाधिगम्यत इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ एतदेवाह—अनादीति ।
देशत काळतश्चादिमध्यान्तहीनत्वादनादिमध्यान्तम् । दीप्तो द्वताशो वक्षे यस्येति भासरदन्तत्वं व्यज्यते । स्रतेजसा चैतन्यज्योतिषा इद विश्व विश्वस्त तपन्त प्रकाशयन्तम् । अनादित्वादिसर्वविशेषणविशिष्ट विश्व तिपकर्मीभृत तापयन्त त्वा परज्योतीरूप पश्यामि जानामि । चित्रपटस्थानीय विश्वस्त्य सकळकारकात्मकधीवासनोपेत येन ज्योतिषा प्रकाशते तदेव त्वमसीति जानामीति भाव ॥ १९ ॥ एव स्वयकृतविश्वस्त्यदर्शनेन कृतकृत्यो भृत्वा तदुपसहारमिच्छन्तौति—द्याचापृथिव्योरिति । हे महात्मन्, हि प्रत्यक्ष त्वयैकेनेद द्यावापृथिव्योरन्तर मध्य अध्यस्वनीव्याक्या।

मे मतो विदितोऽसि ॥ १८ ॥ किंच—आदिक्यित्तमंध्य स्थितिरन्तो विनाशस्तद्रहित धनादिमध्यान्तम् । धनन्त वीर्थ प्रभावो यस तम् । अनन्ता बाह्वो यस्य तम् । उपलक्षणमेतन्मुखादीनामि । शक्षिस्यौ नेत्रे यस्य तम् ॥ द्वीप्तो हुताशो वकं यस्य, वक्षेषु यस्येति वा तम् । स्वतेजसा विश्वमिद तपन्त सतापयन्त ला ला पश्यामि ॥ १९ ॥ प्रकृतस्य भगवद्रपस्य व्याप्तिमाह—यावाप्रथिव्योरिदमन्तरमन्तरिक्ष हि एव लयैवैकेन व्याप्त दिशश्च सर्वा व्याप्ता । दृष्ट्वाद्भुतमस्यन्तविस्मयकरमिदसुत्र दुरिधगम महातेजसिलात्तव रूपसुपलभ्य लोकत्रयं प्रव्यथित असन्तमीत जातम् । हे ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

द्भवस्य निलस्य निलयेदबोधितस्य धर्मस्य गोप्ता रक्षकोऽतस्ल चिरंतन पुरुषो ममामिमत ॥ १८॥ भगवत परमपुरुषल प्रकारान्तरेण निरूपयिति—अनादीति । आदिमध्यान्तवर्जित अनन्तवीर्यं अपरिमितपराक्रम यतोऽनन्ता बाहवो यस्य चन्द्र- स्यौं नेत्रे यस्य दीप्तश्वासौ विश्वश्व वक्ष यस्य तम् । अत स्वतेजसा इद विश्व सतापयन्त ला पर्यामि ॥ १९॥ द्यावापृथिव्यो रन्तरमन्तरिक्ष लयेकेन विश्वरूपघरेण व्याप्त दिशश्व सर्वा लया व्याप्ता । हि यस्मात्तस्यात्तवेदमुप्र रूप दृष्ट्वा लोकत्रय प्रव्यथित पीडितम् । अत इदमुपसहर । महात्मनोऽश्वद्रस्यभावस्य तव निर्दोषलोकपीडन नोचितमित्याशयेनाह—हे महात्मिति ॥२०॥

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

तस्य नित्यस्य धर्भस्य गोप्ता पारूक सनातनश्चिरतन पुरुषो मे मत समतोऽसि ॥ १८ ॥ किंच—अनादीति । अनादिमध्यान्तमुत्पत्तिस्थितिप्रळयरिहतम् । अनन्त बीर्यं प्रमानो यस्य तम् । अनन्तवाडु अनन्ता बाह्वो यस्य तम् । श्रश्लीस्थौं नेत्रे यस्य तम्
तादृशं त्वा पश्यामि । तथा दीप्तो द्वताशोऽश्चिर्वक्षेषु यस्य तम् स्वतेजसा इद विश्वं तपात सतापयन्त पश्यामि ॥ १९ ॥ किंच—
सावाप्रस्थिद्योरिति । द्यावाप्रश्चिद्योरिदमन्तरं हि अन्तरिक्ष त्वयैकेन व्याप्तम् । दिशक्ष सर्वा व्याप्ता । अङ्कृतमदृष्टपूर्वं त्वदीयमिदमुम

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या । हमक परमगुरौ महादेवेऽर्पण तथा सत्तात्मक प्रकाशरूप सतत्त्व विद्यते येवा ते सात्त्वताः तेवा धर्मोऽनवरतग्रहणसन्यासपरत्वारसृष्टिसहार- अमी हि त्वां सुरसङ्घा विश्वानित केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्तवा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः २१ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

वा हे महात्मन्नश्चद्रसभाव ॥ २० ॥ अथाधुना पुरा यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुरित्यर्जुनस्य संशय आसीत्तिन्निणयाय पाण्डवजयमैकान्तिकं दर्शयामीति प्रवृत्तो भगवास्तं पश्यन्नाह—अमी हीति । किंच अमी हि युध्यमाना योद्धारस्त्वा सुरसङ्घा येऽत्र भूभारावतारायावतीर्णा वस्नादिदेवसङ्घा मतुः व्यसंस्थानास्त्वा विशन्ति प्रविशन्तो हृश्यन्ते तत्र केचिद्भीताः प्राञ्जलय सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वामन्ये पलायनेऽप्यशक्ताः सन्त । युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पातादिनिमित्तान्युपलक्ष्य स्वस्त्यस्तु जगत इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा महर्षीणा सिद्धाना च सङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि पुष्कलाभिः संपुर्णाभिः ॥ २१ ॥ किंचान्यत्—रुद्रेति । रुद्धादित्या वसवो ये च साध्या रुद्धादयो गणा विश्वेऽश्विनौ

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तात्पर्यमाह—अश्रेति । त भगवन्त पाण्डवजयमैकान्तिक दर्शयन्त पश्यन्नर्जुनो व्रवीतीत्माह—त पश्यन्निति । विश्वरूपस्यैव प्रपञ्चनार्थमनन्तरप्रन्थजातिमिति दर्शयति—किंचेति । अपुरसङ्घा इति पद छित्ता भूभारभूता दुर्योधनादयस्त्वा विशन्तीत्मपि च वक्तव्यम् । उभयोरपि सेनयोरवस्थितेषु योद्धकामेष्ववान्तरविशेषमाह—तत्रेति । समरभूमौ समागताना द्रष्टुकामाना नारदप्रभृतीना विश्वविनाशमाशङ्कमानाना त परिजिहीर्षता स्तुतिपदेषु भगवद्विषयेषु प्रवृत्तिप्रकार दर्शयति—युद्ध इति ॥ २१ ॥ दृश्यमानस्य भगवदूपस्य विस्मयकरत्वे हेत्वन्तरमाह—किंचेति ।

१ नीलकण्डम्याक्या ( वत्वपरी )।

सर्वाः दिशश्च व्यासा । अतस्तवेदमद्भुतसुत्र रूप दृष्ट्वा लोकत्रय प्रकर्षेण व्यथितम् । अत परमिद्सुपसहरेत्यमि-प्राय ॥ २०॥ व्यथामेवाह—अमीति । हि यत अमी त्वा त्वा असुरसङ्घा असुराशा दुर्योधनादयस्त्वा पतङ्गाः पावकमिवादष्टप्रेरिता विशन्ति मरणायेत्यर्थ । केचिद्गीता प्राञ्जलयो बद्धाञ्जलयो गृणन्ति स्तुवन्ति ॥ २१॥ किच षे त्वदनुगृहीता रुद्राद्यसोऽपि विसिताः सन्त सर्वे त्वा वीक्षन्त इत्याह्—रुद्रादित्या इति । साध्या विश्व च

४ मधुसुद्नीब्याख्या ।

महात्मन्साधूनामभयदायक, इत परमिदमुपसहरेखिभप्राय ॥ २० ॥ अधुना भूभारसहारकारिलमात्मन प्रकटयन्त भग-बन्त पश्यन्नाह—अमी हि सुरसङ्घा बखादिदेवगणा भूभारावतारार्थं मनुष्यरूपेणावतीर्णा युध्यमाना सन्तस्ला ला विश्चन्ति प्रविश्चन्तो हश्यन्ते । एवमसुरसङ्घा इति पदच्छेदेन भूभारभूता दुर्गोधनादयस्ला विश्चन्तीखिप वक्तव्यम् । एवमुभयोरिप सेनयो केचिद्भीता पट्ययनेऽप्यशक्ता सन्तः प्राष्ठत्यो गृणन्ति स्तुवन्ति लाम् । एव प्रत्युपस्थिते युद्धे उत्पातादिनिमित्तान्यु-पट्यस्य खस्त्यस्तु सर्वस्य जगत इत्युक्ला महर्षिसिद्धसङ्घा नारदप्रभृतयो युद्धदर्शनार्थमागता विश्वविनाशपरिहाराय स्तुवन्ति लां स्तुतिभिर्गुणोत्कर्षप्रतिपादिकाभिवाग्मि पुष्कलाभि परिपूर्णामि ॥ २१ ॥ किंचान्यत्—रुद्राश्वादिलाश्च वसवो ये च साध्या नाम देवगणा विश्वे दुल्यविभक्तिकविश्वदेवशब्दाभ्याशुच्यमाना देवगणा अश्विनौ नासल्यदस्त्रौ मस्त एकोनपञ्चाशदेवगणा

५ आप्योत्कषदीपिका।

इदानीं यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुरिखर्जुनसशयनिर्णयाय पाण्डवाना जयमैकान्तिक दर्शयितु प्रवृत्त भूभारहरणार्थंन भगवन्त परयन्नाह । अमी हि युभ्यमाना भूभारहरणार्थं मनुष्यरूपेणावतीर्णा वस्वादिदेवसङ्घास्ता प्रविश्वनतीति लामिति पाठ आचार्येर्व्याख्यात इति भाति । अन्यथा ला लामिति भाष्यपाठोऽपेक्षित । असुरसङ्घा इति पद च्छिला भूमारभूता दुर्योधनादयस्त्वा विश्वनतीत्वपि वक्तव्यमिति तद्दीकाकारोक्तिस्तु लेतिपाठे सगच्छत इति श्रेयम् । तत्र केचिद्गीता पलायने-ऽप्यशक्ता सन्त प्राञ्जलय सन्तो गृणन्त सुवन्ति । किच युद्धदर्शवार्थमागता महर्षितिद्धसङ्घा नारदादयो युद्धे प्रत्युपस्थिते तु जगत्क्ष्मयहेतूत्पातादीनि उपछक्ष्य सस्त्यस्तु जगत इत्युक्ता सपूर्णामि स्तुतिभि स्तुवन्ति ॥ २१ ॥ किचैतद्रूप दृष्ट्वा नाहमेव विस्मयाविष्ट , अपि तु क्दादयोऽपीलाह—कद्वेति । कष्माण पिवन्तीत्यूष्मपा पितर । 'ऊष्मभागा हि पितर ' ।

६ श्रीधरीव्याख्या ।

बीर रूप दृष्टा लोकत्रय प्रन्ययितमतिमीत पश्यामीति पूर्वस्थैवानुषद्धा ॥ २०॥ किंच—अमी हीति । अभी सुरसङ्खा भीता. सन्त त्वा विशन्ति शरण प्रविशन्ति । तेषा मध्ये केचिद्रतिभीताः दूरत पत्र स्थित्वा कृतसपुटकरपुगुला सन्तो गृणन्ति जयजय रक्षरक्षेति प्रार्थयन्ते । स्पष्टमन्यत् ॥ २१ ॥ किंच—रुद्धेति । रुद्धाश्चादिलाश्च वसवश्च ये च साध्यानाम देवा , विश्वदेवा अश्विनौ

७ अभिनवगुप्ताचायव्याच्या ।

विषय' सकलमार्गोत्तीर्णस्त सगोपायते एतदेवात्राध्याये रहस्य प्रायशो देवीस्तोत्रविष्टतौ मया प्रकाशित तत्सहृदयै सोपदेशै स्वयमेवाव-

१ त्याऽसुरसङ्घा इति पाठः,

रूपं महत्ते बहुवऋनेत्रं महाबाह्ये बहुबाहूरुपादम्। बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दङ्घा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥ नभःस्पृशं दीप्रमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि दामं च विष्णो २४

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

च देवौ महतश्च वायव, ऊष्मपाश्च पितरो गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा गन्धर्वा हाहाहृहुपभृतयो यक्षाः कुबेरप्रभृतयोऽसुरा विरोचनप्रभृतयः सिद्धाः कपिलाद्यस्तेषां सङ्घा गन्धर्वेयक्षासुरसिद्ध-सङ्घास्ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्वा विस्मिता विस्मयमापन्नाः सन्तस्त एव सर्वे ॥ २२ ॥ यसात्— रूपमिति। रूप महद्तिप्रमाणं ते तव बहुवक्रनेत्रं बहूनि वक्राणि मुखानि नेत्राणि चक्ष्रिष च यसिस्तद्रप बहुवक्रनेत्र हे महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुवो बाहुव ऊरवः पादाश्च यसिन् रूपे तहुहु-बाह्ररुपाद, किंच बहूदर बहुन्युदराणि यिसिन्निति तद्बहूदर बहुदंष्ट्राकरालं बह्वीभिर्दृष्ट्राभिः कराल विकृतं तद्वहुदंष्ट्राकराल दष्ट्रा रूपमीदश लोका लौकिका. प्राणिन प्रव्यथिता प्रचलिता भयेन तथा-हमपि ॥ २३ ॥ तत्रेद् कारणं-नभःस्पृशमिति । नभःस्पृशं द्युस्पर्शमित्यर्थः । दीप्तं प्रव्वितमनेक-

### २ आनन्द्निरिव्याख्या ।

त प्वोक्ता रुद्राद्य सर्वे विसायमापन्नास्त्वा पश्यन्तीति सबन्ध ॥ २२ ॥ लोकत्रय प्रव्यथितमित्युक्त-मुपसहरति-यसादिति । ईंदश यसात्ते रूप तसात्त दृष्ट्वेति योजना । भयेन छौकिकवदृहमपि व्यथितो व्यथा पीडा देहेन्द्रियप्रचलन प्राप्तोऽस्तीलाह—तथेति ॥ २३ ॥ अर्जुनस्य विश्वरूपदर्शनेन व्यथितत्वे हेतुमाह—तन्नेति । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

देवगणविशेषौ रुद्रादित्यवज्ज्ञेयौ । ऊष्मपा पितर । गन्धर्वाणा यक्षाणामसुराणा सिद्धाना जातिभेदाना सङ्घाः समूहाः । रोष स्पष्टम् ॥ २२ ॥ पुनर्लोकानामात्मनश्च व्यथामाह--रूपिमिति । महत् आदिमध्यान्तहीनम् । हे महाबाहो, ते तव कराल महारूप दृष्टा लोका व्यथितास्तथाह च व्यथित इति योजना ॥ २३ ॥ करालत्वप्रपचनेन स्वव्यथामेवाह — नभ इति । नभःस्पृश व्योमव्यापिनम् । दीप्तमन्निवज्ञाज्वल्यमानम् । व्यात्तानन विस्तारितमुखम् । ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

ऊष्मपाश्च पितरो गन्धर्वाणा यक्षाणामसुराणा सिद्धाना च जातिमेदाना सङ्घा समूहा वीक्षन्ते पर्यन्ति ला लाम् । ताहशा-द्भृतदर्शनात्ते सर्वे एव विस्मिताश्च । विस्मयलैकिकचमत्कारविशेषमापद्यन्ते च ॥ २२ ॥ लोकत्रय प्रव्यथितमित्युक्तमुपसह-रति—हे महाबाहो, ते तव रूप दृष्ट्रा लोका सर्वेऽपि प्राणिन प्रव्यथितास्तथाऽह प्रव्यथितो भयेन । कीदश ते रूपम् । महत् अतिप्रमाणम् । बहुनि वक्षाणि नेत्राणि च यस्मिस्तत् । बहुनो बाहुन ऊरन पादाश्व यस्मिस्तत् । बहुन्युदराणि यसिस्तत्। बहुमिर्देष्ट्राभि करालमतिमयानकम्। दृष्ट्वैव मत्सहिता सर्वे लोका मयेन पीडिता इल्पर्थ ॥ २३ ॥ भयानक-५ भाष्योत्कषदीपिका।

'यावदुष्ण भवेदन्न यावदश्नन्ति वाग्यता । पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणा ' इति श्रुतिस्मृतिभ्याम् । गन्धर्वा हाहाहू-हुप्रभृतय , यक्षा कुबेराद्य , असुरा विरोचनाद्य , सिद्धा कपिलाद्य , तेषा सङ्घा समृहास्ता पश्यन्ति । सर्वे विसिता विस्मय प्राप्ता एव च ॥२२॥ रुद्राद्य किमर्थ विस्मयापन्ना इति चेत् यस्मात्सर्वे लोका कराल तव रूप दृष्ट्वा पीडिता इलाह— क्रपमिति । तव रूप महदतिप्रमाणम् । तदेवाह । बहूनि मुखानि चक्षूषि च यस्मिन् तत्, बहूनि बाह्वादीनि यस्मिन्तत्, अतएव हे महाबाहो, बहूनि उदराणि यस्मिन्तत्, बहुभिर्देष्ट्राभि कराल विकृत तत् दृष्ट्वा लौकिका प्राणिन प्रव्यियता भयेन प्रचिता । ननु प्रव्यितैलेंकै कि तव ल तु न व्यथित इत्यत आह । तथाहमिप व्यथित ॥ २३ ॥ खव्यथाया कारण-माह—नभ इति । मभ.स्पृश द्युस्पृश, दीप्त ज्वलित, अनेके नाना भयकरा वर्णा यस्मिन् तं, व्यात्तानि विवृतानि भयकराणि ६ श्रीघरीव्याख्या।

देवी, मरुतो मरुद्रणा , कष्माण पिवन्तीत्यूष्मपा पितर , 'कष्मभागा हि पितर ' इत्यादिश्चते । स्मृतिश्च-'यावदुष्ण भवेदन्न यावद-श्चन्ति वाग्यता । पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता इविग्रंणा ॥' इति । गन्धर्वाश्च यक्षाश्चासुराश्च विरोचनादय , सिद्धाना सङ्घाश्च ते सर्व पत विसिता सन्त त्वा वीक्षन्त इत्यन्वय ॥ २२ ॥ किंच-रूपिमित । हे महाबाहो, महदस्यूर्जित तव रूप दृष्टा लोका सर्वे प्रव्यथिता अतिभीता , तथाह प्रव्यथितोऽसि । क्रीटुश रूप टुट्टा । बहुनि वक्राणि नेत्राणि च यसिस्तत् , बहवी बाहव ऊरव पादाश्च यसिस्तत्, बहूनि उदराणि यसिस्तत्, बहुभिर्दैष्ट्राभि कराळ विक्रत । रौद्रमिलर्थ ॥ २३ ॥ न केवल भीतोऽहमिलेतावदेव भाषे तु—नभःस्पृज्ञामिति । नभ स्पृत्रतीति नभःस्पृक्त । अन्तिरक्षन्यापिनमित्यर्थः । दीप्त तैजोयुक्तम् । अनेके वर्णा यस्य तमने-

# दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसंनिभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घेः।

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

वर्णमनेकवर्णा भयंकरा नानासंस्थाना यसिंस्त्विय त त्वामनेकवर्ण व्यात्ताननं व्यात्तानि विवृतान्याः ननानि मुखानि यसिंस्त्विय त त्वां व्यात्तानन दीप्तिविशालनेत्र दीप्तानि प्रव्विलतानि विशालानि विस्तिणानि नेत्राणि यसिंस्त्विय तं त्वां दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यियतान्तरात्मा प्रव्यियतः प्रभीतोऽन्तरात्मा मनो यस्य मम सोऽह प्रव्यियतान्तरात्मा सन् धृति धैर्य न विन्दािम न लभे शम चोपशमं मनस्तुि हे विष्णो ॥ २४ ॥ कस्माद्—दृष्टाकरालानीित । दृष्टाकरालानि दंष्ट्राभिः करालानि विकृतानि ते तव मुखानि दृष्ट्वेयालभ्य कालानलसिमानि प्रलयकाले लोकाना दाहको-ऽिष्टाः कालानलस्तत्संनिभानि कालानलसदशानि दृष्ट्वेयतिह्श पूर्वापरिविवेकेन न जाने दिख्युद्धे जातोस्म्यतो न लभे च नोपलमे च शर्म सुखमतः प्रसीद प्रसन्नो भव हे देवेश जगिश्ववास ॥ २५ ॥ येभ्यो मम पराजयशङ्काऽऽसीत् सा चापगता यतः—अभी चेति। अभी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्थो-

### २ आनन्दगिरिक्याख्या ।

॥ २४ ॥ दश्यमानेऽपि भगवदेहे परितोषाद्यभावे कारणन्तर प्रश्नपूर्वकमाह—कस्मादिति । दृष्ट्वैवेत्यवकारेण प्राप्तिष्यांवर्त्यते ॥ २५ ॥ अस्माक जय परेषा पराजय ५ दिदक्षन्त [दिदक्षु] त्वां पश्यामीत्याह—येश्य इति । तत्र हेतुत्वेन श्लोकमवतारयति—यत इति । न केवल दुर्योधनादीनामेव पराजय कितु भीष्मादीनामपीत्याह—
३ भीळकण्डम्याच्या (चतुभरी)।

दीप्तविशालनेत्र रक्तनेत्रमित्यर्थः । हि प्रत्यक्ष त्वा त्वा हट्ट्या प्रव्यथितान्तरात्मा प्रकर्षेण व्यथितिचित्तो धूर्ति धैर्ये न विन्दामि न छमे शम च शान्ति खास्थ्य च न लमे हे विष्णो व्यापक, मयानक त्वदाक्तान्त देश त्यक्त्वान्यत्र गन्तुम-शक्य तब व्यापकत्वादिति भाव ॥ २४॥ कालानलः प्रलयाधिसत्तुल्यानि । प्रसीद प्रसन्न सुखदो भवेत्यर्थः ॥ २५॥

### ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

लमेव प्रपश्चयति—न केवल प्रव्यथित एवाह ला हथ्या किंद्र प्रव्यथितोऽन्तरात्मा मनो यस सोऽह धृति धैर्य देहेन्द्रियादि-धारणसामध्ये शर्म च मन प्रसाद न विन्दामि न लमे । हे विष्णो, ला कीहशम् । नम स्पृश्चमन्तरिक्षव्यापिन दीप्त प्रज्वलित अनेकवर्ण भयकरनानासस्थानयुक्तम् व्यात्तानन विवृत्तमुख दीप्तविशालनेत्र प्रज्वलितविस्तीर्णचक्षुष ला हथ्या हि एव प्रव्यथि-तान्तरात्माह धृति शम च न विन्दामील्यन्य ॥ २४ ॥ दृष्ट्याभि करालानि विकृतलेन भयकराणि प्रलयकालानलसहशानि च ते मुखानि हथ्येन नतु तानि प्राप्य भयवशेन दिश पूर्वापरादिविवेकेन न जाने । अतो न लमे च शमे सुख लद्भूप-दर्शनेऽपि । अतो हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसीद प्रसन्नो भव मा प्रति । यथा भयाभावेन लद्दर्शनज सुख प्राप्तुयामिति शेष ॥ २५ ॥ अस्माक जय परेषां पराजय च सर्वदा द्रष्टुमिष्ट पश्य । मम देहे गुडाकेश यचान्यद्रष्टुमिन्छसीति भगवदा-५ भाष्योक्तर्यदीपिका ।

भुक्षानि यस्मिन्त प्रज्विलतानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन्त, ला दृष्ट्वा प्रव्यथितश्विलतोऽन्तरात्मा मनो यस सोऽह धेर्यं न लमे अतएव शम मनस्तुष्टिं न लमे । व्यापनशीलता तव मया दृष्टाऽधुना द्रष्टुमसमर्थोऽस्मीति सूचयन्नाह हे विष्णो इति, व्यापनशीलस्ल मनोगतमि जानासीति वा सबोधनाश्चय ॥ २४ ॥ दृष्ट्यामि करालानि विक्रतानि प्रल्यकालामिसदशानि च दृष्ट्वेव नतु प्राप्य दिश पूर्वापरिविवेकेन न जानामि । शर्म सुख च न लमे अतो हे देवेश हे जगन्निवास, प्रसीद प्रसन्नो भव । तव देवेशल जगन्निवासल च प्रत्यक्षेण मयोपलब्ध यद्थे मम प्रार्थना आसीदिति द्योतनार्थं सबोधनद्वयम् ॥ २५ ॥ पराजयाश्चापि मम निवृत्ता इत्याश्चयेनाह । अभी च ला ला धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनाद्यस्लरमाणा विश्वन्तीति परेणान्वय । सर्वे युद्धरसुव्यतिरिक्ता

### ६ श्रीधरीष्याख्या ।

कवर्णम्, व्यात्तानि विद्यतान्याननानि यस्य तम्, दीप्तानि विशालानि नेत्राणि यस्य तम् एवभूत त्वा दृष्टा प्रव्यथितोऽन्तरात्मा मनो यस्य तोऽह्म् भृति धैर्यमुपशम च न लगे ॥ २४ ॥ किंच—दृष्ट्रेनि । मो देवेश, तन मुखानि दृष्टा भयावेशेन दिशो न जानामि । शर्म च सुख न लगे । मो जगन्निवास प्रसन्तो मन । कीद्रशानि मुखानि । दृष्ट्रामि करालानि कालानल प्रलयाधिस्तत्तदृशानि ॥ २५ ॥ यच्चान्यदृष्ट्रमिच्छतीत्यनेनासिन्तमामे मानिजयपराजयादिक च मम देहे पश्येति यद्भगवतोक्त तदिदानीं पश्यन्नाह्—असी चेति पश्चिमः । अमी भृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्याधनादयः सर्वे अवनिपालाना जयद्रथादीना राज्य सर्वै - सहैव तद वृक्षाणि विश्वः

भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासौ सहासादीयैरपि योधमुख्यैः॥ २६॥ वकाणि ते त्वरमाणा विद्यान्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्रिलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः॥ २७॥ यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विद्यानित वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८॥

### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

धनप्रभूतयस्त्वरमाणा विशन्तीति व्यवहितेन संबन्धः। सर्वे सहैव संहता अवनिपालसङ्कैरवनि पृथ्वीं पालयन्तीत्यवनिपालास्तेषा सङ्घैः। किच भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रः कर्णस्तथासौ सद्दासदीयैरपि धृष्ट्यस्त्रभृतिभियों धमुख्यैर्योधाना मुख्यैः प्रधानैः सह ॥ २६ ॥ किंच-वक्राणीति । वक्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणास्त्वरायुक्ताः सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि मुखानि । दंशकरालानि भयानकानि भयंकराणि । किंच केचिन्मुखानि प्रविष्टाना मध्ये विलग्ना दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसमिव भक्षित संदर्यन्त उपलभ्यन्ते चूणितैश्र्णीकृतैरुत्तमाङ्गेः शिरोभिः ॥ २७ ॥ कथं प्रविशन्ति मुखानीत्याह-यथा नदीनामिति। यथा नदीनां स्रवन्तीना बहवोऽनेकेऽम्बूना वेगा अम्बुवेगास्त्वरा

### २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

किंचेति ॥ २६ ॥ भगवद्रपस्रोप्रत्वे हेत्वन्तरमाह—किचेति । प्रविष्टानां मध्ये केचिदिति सबन्ध ॥ २७ ॥ उभयोरि सेनयोरवस्थिताना राज्ञा भगवन्मुखप्रवेश निदर्शनेन विशदयति—कथिसत्यादिना ॥ २८ ॥ प्रवेश-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

अमी त्वा विश्वन्तीत्यत्रिमश्लोकादपकृष्यते ॥ २६ ॥ ते भीष्मादयः । उत्तमाङ्गेः शिरोभि । अय भाव —धृतराष्ट्रस पुत्रा. पापिष्ठा भवन्तमेव त्रैलोक्यशरीरं विशन्ति । पापानुरूप तस्य पायुस्थानस्थितान्नरकानेव गच्छन्तीति तत्र त्वा विशन्तीत्येवोक्तम् । भीष्माद्यस्तु भक्ता यतोऽग्निर्बाह्मणा वेदाश्च प्रसुतासाद्भगवतो सुख प्रविशन्तीति वैषम्यगति-सूचनार्थ त्वा धृतराष्ट्रस पुत्रा विशन्ति भीष्मादयस्ते वक्राणि विशन्तीति विभागदर्शन युक्तमिति ॥ २७ ॥ इदमेव सदृष्टान्तमाह—यथेति । तव वक्राणि विश्वन्तीति सबन्ध । अभिविज्वलन्ति सर्वत जाज्वस्यमानानि ॥ २८ ॥

### ४ मधुसदनीव्याख्या ।

दिष्टमधुना पर्यामीत्याह पश्चमि —अमी च धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रसृतय शतं सोदरा युगुत्सु विना सर्वे लां सरमाणा विशन्ती स्प्रेतनेनान्वय । अतिभयसूचकलेन क्रियापदन्यूनलमत्र गुण एव । सहैवावनिपाळाना शल्यादींना राज्ञां सङ्घेस्ला विश्वन्ति । न केवल दुर्योधनादय एव विश्वन्ति कितु अजेयलेन सर्वे समावितोऽपि भीष्मो द्रोण सूतपुत्र कणैस्तथासौ सर्वदा मम विद्रेष्टा । सहास्मदीयैरपि परकीयैरिव धृष्टद्युम्नप्रमृतिभियोधमुख्यैस्ला विश्वन्तीखन्वयः ॥ २६ ॥ अमी धृतराष्ट्रपुत्रप्रस्तय सर्वेऽपि ते तव दृष्ट्राकराळानि भयानकानि वक्राणि खरमाणा विशन्ति । तत्र च केचिच्र्णितैरुत्तमाङ्गै बिरोभिर्विशिष्टा दशनान्तरेषु विलया विशेषेण सलमा दश्यन्ते मया सम्यगसदेहेन ॥ २७ ॥ राज्ञा भगवन्मुखप्र-वेशने निदर्शनमाह—यथा नदीनामनेकमार्गप्रमुताना बहवोऽम्बूना जलाना वेगा वेगवन्त. प्रवाहा समुद्राभिमुखा

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

अवनिपालाना राज्ञां जयद्रथादीनां समूहैं सहैव । किंच येषु परेषा जयाशा तेऽपि भीष्मादय सूतपुत्र कर्णोऽसौ ममातीव शत्रु अस्मदीयैरपि योधाना प्रधाने शिखण्डिष्टद्युमादिभि सहैव ॥ २६ ॥ किंच तव मुखानि दंशकराळानि अतएव भयकराणि लरायुक्ता विशन्ति। तत्र प्रविद्याना मध्ये केचिद्दन्तान्तरेषु चूर्णितै । श्रिरोभिविंलमा भक्षितमासमिव सददयन्ते उपलभ्यन्ते ॥ २७ ॥ तत्र द्रष्टान्तमाह । यथा नदीना सवन्तीना बहवो जलाना वेगा समुद्रमेवाभिमुखा प्रतिमुखा द्रवन्ति बिशन्ति तथामी नरलो-

### ६ श्रीषरीव्याक्या ।

न्तीत्युत्तरेणान्वय । तथा भीष्मश्च द्रोणश्चासौ स्तपुत्र. कर्णश्च । न केवळ त एव विश्वन्ति अपितु प्रतियोद्धारो येऽस्मदीया योध-मुख्या शिखण्डिधृष्टशुम्नादय ते सह ॥ २६ ॥ वक्राणीति । एते सर्वे त्वरमाणा भावन्त इव द्रष्ट्रांभि करालानि भयकराणि वकाणि विशत्ति । तेषा मध्ये केचिचणीं इतैरत्तमात्रै शिरोभिरुपलक्षिता दन्तसंधिषु सिरुष्टा सबुद्यन्ते ॥ २७ ॥ प्रवेशमेव इष्टान्ते नाह-यथेति । नदीनामनेकमार्गप्रवृत्ताना बहवोऽम्बूना वारीणा वेगा प्रवाहाः समुद्राभिमुखा सन्तो यथा समुद्रमेव द्रवन्ति

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

गम्बते इति प्रमापुन- स्कुदतरप्रकाशनवाचालतया ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विज्ञानित नाज्ञाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वकाणि समृद्धवेगाः॥ २९॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताङ्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः । तेजोभिरापूर्यं जगत्सभग्रं भासम्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

विशेषा' समुद्रमेवाभिमुखा' प्रतिमुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्तवामी भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति वक्राण्यभितो ज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ ८॥ ते किमर्थ प्रविशन्ति कथ चेत्याह—यथेति । यथा प्रदीप्त ज्वलनमाग्नं पतड्डा पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धः वेगा समृद्ध उद्भृतो वेगो गतिर्येषा ते समृद्धवेगास्त्रयेव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनस्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ त्व पुनः—लेलिह्यम इति । लेलिह्यसे आखाद्यसि ग्रसमानोऽन्त प्रवेशयन् समन्तान्समन्ततो लोकान्समग्रान्समस्तान् वदनैर्वक्रैर्ग्यहर्द्वाप्यमानैस्तेजोभिरापूर्य सन्याप्य जगत्समम् सहाम्रेण समस्तमित्येनत्। किच भासो टीप्तयस्तवोग्राः क्रूरा प्रतपन्ति

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

प्रयोजन तत्प्रकारविशेष चोदाहरणान्तरेण स्फोरयति—ते किमर्थमित्यादिना ॥ २९ ॥ योद्धकामाना राज्ञा भगवन्मुखप्रवेशप्रकार प्रदर्श्य तस्या दशाया भगवतस्तद्वामा च प्रवृत्तिप्रकार प्रसाययति —त्व पुनरिति । भगव-रप्रवृत्तिमेव प्रलाख्य तदीयभासा प्रवृत्ति प्रकटयति—कि चेति ॥ ३० ॥ भगवदूपस्यार्जुनेन दृष्टपूर्वत्वात्तस्य तसिन्न ३ नीलकण्डव्यारचा (चतुभरी)।

बुद्धिपूर्वकमेव ते त्वद्वक्राणि प्रविशन्तीति सदृष्टान्तमाह्—यथा प्रदीप्तमिति ॥ २९ ॥ ये च पतन्तस्तास्त्व करुणावानिप न वारयित प्रत्युत प्रसितुमिच्छसेवेत्याह — लेलिह्यसे भूयोभूयोऽतिगयेन वा आखादयित । कीदशस्त्वम्। समन्ताज्यलद्भिवेदनैलींकान्समग्रान्यसमान । एव निर्धृणस्यापि तय तेजो न हीयते प्रत्युत वर्धत एवेत्याह— तेजोभिरिति । हे विष्णो व्यापनशील, समय जगत्तेजोभिराभूर्य तव उम्रा स्प्रष्टुमशक्या भासो दीप्तय प्रतपन्तीति

### ४ मञ्चसदनीज्याख्या ।

सन्त समुद्रमेव द्रवन्ति विशन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यभित सर्वतो ज्वलन्ति । 'अभिविज्वलन्ति इति वा पाठ ॥ २८ ॥ अबुद्धिपूर्वकप्रवेशे नदीवेग द्रष्टान्तमुक्ला बुद्धिपूर्वकप्रवेशे द्रष्टान्तमाह—यथा पतङ्का शलभा' समृद्धवेगा सन्तो बुद्धिपूर्व प्रदीप्त ज्वलन विशन्ति नाशाय भरणायेव तथेव नाशाय विशन्ति लोका एते दुर्योधनप्रसृतय सर्वेऽपि तव वकाणि समृद्धवेगा बुद्धिपूर्वमनायला ॥ २९ ॥ योद्धुकामाना राज्ञा भगवनमुखप्रवेशप्रकारमुक्ला तदा भगवतस्त--द्वासा च प्रवृत्तिप्रकारमाह एव वेगेन प्रविशतो लोकान्द्रयोधनादीन्समप्रान्सर्वान्यसमानोऽन्त प्रवेशयन्ज्वलद्भिर्वदनै सम-न्तात्सर्वतस्व लेलिहासे आखादयि तेजोभिर्माभिरापूर्य जगत्समय यसात्त्व भाभिर्जगदापूरयि तसात्त्वोत्रास्तीत्रा भासो दीप्तय प्रज्वलतो ज्वलनस्येव प्रतपन्ति सताप जनयन्ति हे विष्णो व्यापनशील ॥ ३० ॥ यसादेव तसात्-एवसुप्ररूप

### ५ साध्योत्कर्षदीपिका ।

कवीरास्तव मुखान्यभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि विशन्ति ॥ २८ ॥ अम्बुवेगा समुद्र विशन्ति नतु जलभावविनाश प्राप्नुवन्ति । एते तु नाशाय प्रविशन्तीत्यतो दृष्टान्तान्तरमाह । यथा प्रदीप्तमप्तिं पतङ्गा श्चद्रपक्षिनिशेषा समृद्धवेगा विनाशाय विशन्ति तथैव समृद्धवेगा लोका प्राणिन तवापि मुखानि विनाशाय विशन्ति ॥ २९ ॥ सके खनाशाय तव वक्राणि विशन्ति ल पुन समन्तत समग्राह्मोकाङ्कलद्भिर्वदनैर्प्रसमानोऽन्त प्रवेशयन् छेलिहासे आखादयसि । किच तवोग्रा अतिकृरा भासो दीप्तय सर्व जगत्तेजो-भिरापूर्य सन्याप्य प्रतपन्ति प्रताप कुर्वन्ति । यतस्व व्यापनशीलोऽतस्ता अपि तादशा इति योतयन्सबोधयति—हे विष्णो इति

### ६ श्रीघरीच्याख्या।

श्रविशन्ति तथा अमी ये नर्छोकवीरास्तेऽभिविज्वछन्ति सर्वेत प्रदीव्यमानानि वक्काणि प्रविशन्ति ॥ २८ ॥ अवशत्वेन प्रवेशे नदी-वेगो दृष्टान्त उक्त । बुद्धिपूर्वकप्रवेशे दृष्टान्तमाह--यथेति । प्रदीप्त ज्वलनमधि पतङ्गा स्हमपिक्षिविशेषा बुद्धिपूर्वक समृद्धी वेगो येषा ते यथा नाशाय मरणायैन निशन्ति तथैन लोका एते जना अपि तन मुखानि प्रनिशन्ति ॥ २९ ॥ तत किमत माह-केलियस इति । ग्रममानो गिलन् समग्राञ्जोकान्सवीनेतान्वीरान् समन्तात्सर्वतो छेलियसेऽतिश्रयेन मक्षयसि । कै. ज्वलद्भिर्व-दनै । किंच हे विष्णो, तब भासो दीसयस्त्रेजोभिविंस्फुरणै, समस्त जगज्ञाप्योग्रास्तीज्ञा सत्य प्रतपन्ति सतापयन्ति ॥ ३०॥ यत

# आख्याहि मे को भवानग्ररूपो नमोऽस्त ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

कालोऽसि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

प्रतापं क्वरित । हं विष्णो व्यापनशील ॥ ३० ॥ यत एवमुत्रस्वभावोऽतः—आख्याहीति । आख्याहि कथय में महां को भवानेवमुत्ररूपोऽतिक्रराकारः । नमोऽस्तु ते तुभ्यं हे देववर देवाना प्रधान, प्रसीद प्रसादं कुरु । विश्वातं विशेषेण शातमिच्छासि भवन्तमाद्यमादौ भवमादं न हि यसा-त्प्रजानामि तव त्वदीया प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ३१ ॥ कालोऽसीति । कालोऽस्मि लोकक्षयकृत लोकानां क्षयं करोतीति लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो वृद्धि गतः। यदर्थ प्रवृद्धत्तच्छ्णु । लोकान्समाहर्तु संहर्तुमिहा-स्मिन्काले प्रवृत्तः । ऋतेऽपि विनापि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्णप्रभृतयः सर्वे येभ्यस्तवा-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

जिज्ञासेत्याशङ्क्याह—यत इति । उपदेश ग्रुश्रूषमाणेनोपदेशकर्तु प्रव्हीभवन कर्तव्यमिति स्चयति—नमो-क्तिता । क्रीर्यत्यागमर्थयते —प्रशादिसति । त्वमेव मा जानीवे किमर्थमित्यमिदानीमर्थयसे मदीया चेष्टा दृष्टा तथैव प्रतिपद्यस्वेत्याशक्र्याह-न हीति ॥ २१ ॥ स्वय यदर्था च स्वप्रवृत्ति तत्सर्वं भगवानुक्तवानित्याह-श्रीभगवानिति । काल क्रियाशक्त्यपहित परमेश्वर , असिन्निति वर्तमान्युद्धोपलक्षितत्व कालस्य विवक्षितम् । लोकसंहारार्थं त्वस्पवत्तावपि नातावर्थंवती प्रतिपक्षाणा भीष्मादीनां मत्प्रवृत्ति विना सहर्तुमशक्यस्वादित्या ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

धोजना । पदार्थ स्पष्ट ॥ ३० ॥ एव दीस्याकुली मृतोऽर्जुनो भगवानयमिति विसमृत्याह—आख्याहीति । एवमुग्रह्मः ऋरकर्मा भवान् कोऽसीत्याख्याहि अमुकोऽसीति कथय । प्रसीद् शान्तो भव । त्वामह विज्ञातुमिच्छामि । यतस्तव प्रवृत्तिं चेष्टा न जानामि ॥ ३१ ॥ एवमर्जुनेन प्रार्थितो भगवानुवाच-काळ इति । इहासिन्सग्रामे लोकान्समाहर्ते मक्षित प्रवृत्त प्रवृद्धो महा र लोकक्षयकृत् कालो नाम परमेश्वरोऽसि । यसादेव तसात् ऋतेऽपि त्वा

### ४ सधुसूद्नीव्याख्या ।

ऋगकार को भवानित्याख्याहि कथय मे महामत्यन्तानुप्राह्याय । अतएव नमोऽस्तु ते तुभ्य सर्वगुरवे हे देववर, प्रसीद प्रसाद क्रीर्येखाग कुरु । विज्ञात विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाय सर्वकारणम्, न हि यस्मात्तव सखापि सन् प्रजानामि तव प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ३१ ॥ एवमर्जुनेन प्रार्थितो य स्वय यदर्था च स्वप्रवृत्तिस्तत्सर्वं त्रिभि श्लोकै श्रीभगवानुवाच—काल कियाशक्त्यपहित सर्वस्य सहर्ता परमेश्वरोऽस्मि भवामीदानीं प्रवृद्धो वृद्धिं गत । यदर्थं प्रवृत्तस्तच्छ्णु-लोकान्दुर्योधनादी-न्समाहर्तुं सम्यगाहर्तुं भक्षयितु प्रवृत्तोऽहिमहास्मिन्काले । मत्प्रवृत्तिं निना कथमेव स्यादिति चेन्नेत्याह—ऋतेऽपि ला लामर्जन

### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

॥३०॥ यतएवसुप्रस्तभावोऽत आख्याहि कथय को भवान् छुद्धसत्त्वप्रधान सौम्यस्त्रभावस्त्व विष्णुमेया पूर्व ज्ञात इदानी तम -प्रधान उप्रखभाववान् क इत्यर्थ । नाहमाज्ञा करोमि अपितु नम्रीभूय पृच्छामीत्याशयवान्नमस्करोति । ते तुभ्य नमोऽसु हे देववर् देवाना मुख्य, प्रसीद प्रसाद कुरु। देववरस्य तवैव प्रसादो ममापेक्षितो नतु देवानामिति सबोधनाशय । भवन्तमाद्य आदिकारण विशेषेण ज्ञात्रमिच्छामि । नतु खयमेव जानीहि किमर्थ प्रच्छसीति तत्राह । हि यस्मात्त्वदीया चेष्टा न जानामि ॥ ३ ९ ॥ एव प्रष्ट श्रीभगवातवाच । लोकक्षय करोतीति लोकक्षयकृत्कालोऽस्मि । प्रवृद्धः प्राप्तः । इहास्मिन्काले । नन्विहासिल्लोके सप्रामे वेखा-

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

पव तसात-आक्याहीति । अवानुमरूप क इलाख्याहि कथय । तुभ्य नमोऽस्त । हे देववर, प्रसीद प्रसन्नो अव । अवन्तमाध पुरुष विशेषेण शाद्धमिच्छामि । यतस्तव प्रवृत्ति चेष्टा किमर्थमेव प्रवृत्तोऽसीति न जानामि । एवभूतस्य तव प्रवृत्ति वार्तामपि न जानामीति वा ॥ ३१ ॥ पर्व प्रार्थित सन् श्रीमगवाद्यभाच-काळोऽस्मीति त्रिभि । लोकानां क्षयकर्ता प्रदृद्धोऽत्युप्र कालो-

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ २९ ॥ ३० ॥ आख्याहीति । न हि प्रजानामीति । तव प्रवृत्तिं न वेश्नि केनाशयेनेदशीयसुग्रतेति तदत्र भवतोत्तर । जगतो विद्यारिया

# तसात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभख जित्वा शत्रून्मुंक्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचित्॥ ३३॥

### १ श्रीमण्डाकरमाप्यम् ।

शङ्का येऽविस्थिताः प्रत्यनीकेष्वनीकमनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेष्वनीकेषु योघा एव योद्धारः ॥ ३२ ॥ यसादेवं—तसात्विमिति । तसात्त्वमृत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतयोऽतिरथा अजेया देवैरप्यर्जुनेन जिता इति यशो लभस । केवल पुण्यैहिं तत्प्राप्यते । जित्वा शब्रून्दुर्योघनप्रभृतीन् भुद्रुस्व राज्यं समृद्धमसपत्नमकटकं । मयैवैते निहता निश्चयेन हताः प्राणवियोजिताः पूर्वमेव । निमित्तमात्रं भव

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

शक्काह—ऋते ऽपीति ॥ ३२ ॥ तबौदासीन्येऽपि प्रतिकृष्णनीकस्था मछातिकृष्यादेव न भविष्यन्तीस्थेवं यसा-न्निश्चित तसात्वदौदासीन्यमिकित्वित्वरित्ति । उत्तिष्ठ युद्धायो-मुसीभवेस्थर्थ । यनोष्णभमिन-नयति—भीष्मेति । किं तेनापुमर्थेनेस्याशक्काह—पुण्येरिति । राज्यभोगेऽपेक्षिते किमनपेक्षितेनेस्याशक्काह— जित्वेति । भीष्मादिष्वतिरथेषु सत्सु कुतो जयाशङ्केस्याशक्काह—मयैवेत इति । तर्हि मृतमारणार्थे न मे ३ नीष्ठण्यस्थास्या (न्तुर्परी)।

त्वा विनापि सर्वे न भविष्यन्ति गरिष्यन्ति । के ते सर्वे । प्रत्यनीकेषु शत्रुसैन्येषु योघा शूरा मीष्मादयोऽवस्थि-तास्ते ॥ ३२ ॥ तस्मादिति । यसात्त्वा विनाप्येते गरिष्यन्ति तसात्त्वमुत्तिष्ठ युद्धाय । शेष स्पष्टम् ॥ ३३ ॥

### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

थोद्धार विनापि लद्यापारं विनापि मद्यापारेणैव न भविष्यन्ति विनक्ष्यन्ति सर्वे भीष्मद्रोणकर्णप्रमृतयो योद्धमनर्हलेन सभाविता अन्येऽपि येऽविस्थिता प्रत्यनिकेषु प्रतिपक्षसैन्येषु योधा योद्धार सर्वेऽपि मया इतलादेव न भविष्यन्ति । तत्र तव व्यापारोऽिकंचित्कर इत्यर्थ ॥ ३२ ॥ यस्यादेव तस्यात्त्वद्यापारमन्तरेणापि यस्यादेते विनक्ष्यन्त्येव तस्यात्त्वप्रतिष्ठ उद्युक्तो भव युद्धाय देवैरपि दुर्जया भीष्मद्रोणादयोऽितरथा झिटलेवार्जनेन निर्जिता इलेवभूत यशो लभख । महद्भि पुण्येरेव हि यशो लभ्यते । अयक्षति जिल्ला शत्रून्दुर्योधनादीन् मुक्ष्व लोपसर्जनलेन भोग्यता प्रापय समृद्ध राज्य-भकण्यकम् । एते च तव शत्रवो मयैव कालात्मना निहता सहत्यायुषस्लदीययुद्धात्पूर्वमेव केवल तव यशोल्यभाय रथाच पातिता । अतस्ल निर्मत्तरात्र अर्जुनेनैते निर्जिता इति सार्वन्शैकिकव्यपदेशास्पद भव हे सव्यसाचिन् सब्येन वामेन इस्तेनापि शरान्सचित् सधातु श्लील यस्य ताहशस्य तव भीष्मद्रोणादिजयो नासमावितस्तसात्त्वद्यापरानन्तरं मया रथा-

### ५ साध्योत्कर्वदीयिका ।

चार्ये कुतो म व्याख्यातमितिचेत् कालस्यैव प्रकृतलात् प्रधानलाच सर्वनाम्भश्च प्रधानपरामितिचेत् कालस्यैव प्रकृतलात् प्रधानलाच सर्वनाम्भश्च प्रधानपरामितिचेत् । नतु मा युद्धकर्तारं विना कथ सर्वेषा नाश इतिचेल्त्राह । ऋतेऽपि ला ला लिय त्याच्युद्धव्यापारे सत्यपि मया कालकपेणावश्य विनाशनीया इति माव ॥ ३२ ॥ यसात्त्वा विनाप्येते व भविष्यन्त्येव तसात्त्वमुत्तिष्ठ स्थिला युष्यस्व । नतु मामृतेऽपि कार्यनिर्वाहे किमर्थं युद्धाय मा नियोजय-सीतिचेत् लवीययश प्रख्यापनायेखाशयेनाह । यशो लभस्य देवैरपि जेतुमशक्या मीष्मादयोऽतिरथा अर्जुनेन जिता इति यश मदाराधनादिजन्यपुण्यजनित लभस्य । शत्रून्दुर्योधनादीन् जिला समृद्ध असपलमकण्टक राज्य भुक्स्व । एतेषा विजये तव परि-भ्रमो नास्तीत्याशयेनाह । एते तव शत्रव पूर्वमेव मयैव निश्चयेन हता । नतु कथ स्थिता इतिचेत्तव यशोदानाय ला निमित्ता-कर्तुमित्याशयेनाह । विमित्तमात्र ल भव । हे सव्यसाचिन् सव्येन वामेन हस्तेनापि बाणान्सिचितु संघातु श्रीलमस्येति तथा त सर्वा-ध्यम् । विमित्तमात्र भूला सव्यसाचिल सार्थक कुर्विति स्वयति ॥ ३३॥ येषु येषु योधेष्वर्जनस्याशक्का तांस्तान्व्यपिदशति । होणं

### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

ऽसि । लोकान्प्राणिन, सहर्तुमिह लोके प्रवृत्तोऽसि । अत । ऋतेऽपि स्वामिति । स्वा इम्तारं विनापि न भविष्यन्ति न जीवि-ध्यन्ति । यद्यपि स्वया न इन्तव्या पते तथापि मया कालास्मना प्रस्ता, सन्तो मरिष्यन्त्येव । के ते । प्रस्नीकेषु अनीकान्यनीकानि प्रति सीष्मद्रोणादीना सर्वोद्ध सेनाम्च ये योद्धारोऽवस्थिताने सर्वेऽपि ॥ ३२॥ तस्थादिति । यसादेव तसास्व युद्धायोत्तिष्ठ । देवै-रिप दुर्जया सीष्मद्रोणादयोऽर्जुनेन निर्जिता इत्येवभूत वशो लभस्व प्रामुद्धि । अयक्षेन श्रव्यक्षिता समृद्ध राज्य मुङ्क्व । एते च तव श्रवस्त्वदीययुद्धारपूर्वमेव मयैव कालासमा निहतप्रायास्त्यभाषि त्व निमित्तमात्र भव । हे सन्यसान्तिन् सन्येन वामहस्तेन सन्तिर्द्ध

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या ।

स्मना शुद्धाशुद्धनिश्रसविद्वलग्रासीकारादमिधीयते इति प्रायका स्त्रितसन्नाध्याये रहस्यसुदृश्चितमात्रं सवित्तिसमर्थेभ्योस्तु कियत्यक्तिः केसमायासद्गीत्थित्यसालस्वेमहि । अत्र यदुक्त मया हतेषु त्व निभित्त प्रश्नस्वी मवेति सगवता तत्प्रत्युक्तम् । यदुक्त प्रागर्श्यनेन नचेतः

# द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान् । मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्टा युध्यस्त जेतासि रणे सपतान् ॥ ३४॥

### १ श्रीमच्छांकरमाप्यम् ।

त्वं हे सव्यसानिन् सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणां क्षेपात्सव्यसाचीत्युच्यतेऽर्जुनः ॥ ३३ ॥ द्रोणं चेति । द्रोण च येषु येषु योधेष्वर्जुनस्याशङ्कासीत्तान्सर्वान्व्यपदिशति भगवान्मया हतानिति । तत्र द्रोणभीष्मयोस्तावत्प्रसिद्धमाशङ्काकारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्रसंपन्न आत्मनश्च विशेष्वतो गुरुर्गिरिष्ठ , भीष्मः खच्छन्दमृत्युर्दिव्यास्त्रसंपन्नश्च परग्रुरामेण द्वन्द्वयुद्धमगमन्न च पराजितः, तथा जयद्रथो यस्य पिता तपश्चरित मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यित यस्तस्यापि शिरः पतिष्यत्विति, कर्णोऽपि वासवदत्त्वया शत्या त्वमोधया संपन्नः सूर्यपुत्रः कानीनो यतोऽतस्तन्नाम्नैव निर्देशः । मया हतास्त्वं ज्ञिह निमित्तमात्रेण । मा व्यथिष्ठास्तेभ्यो भयं मा कार्षा । युध्यस्व जेतासि दुर्योधन-

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

प्रवृत्तिस्तत्राह—निमित्ति । सव्यसाचीपद विभजते—वामेनेति ॥ ११ ॥ मयैवेखादिनोक्त पपञ्चयति—द्रोणं चेति । किमिति कतिचिदेवात्र द्रोणादयो गण्यन्ते तत्राह—येष्विति । द्रोणादिषु कुत शङ्केत्याशङ्का द्वयो शङ्कानिमित्तमाह—तन्नेत्यादिना । जयद्रथेऽपि शङ्कानिमित्तमाह—तन्नेति । दिव्यास्तरपत्र इति सबन्ध । तत्र शङ्कायां कारणान्तरमाह—यस्येति । कर्णेऽपि तत्कारणत्व कथयति—कर्णोऽपीति । पूर्ववदेव सबन्ध । हेत्वन्तरमाह—वासवेति । सा खब्बमोघा पुरुषमेकमत्यन्तसमर्थं घातयित्वेव निवर्तते । जन्मनापि तत्र शङ्कनी यत्वमाह—सूर्येति । कुन्ती हि कन्यावस्थायामञ्जप्रमाव ज्ञातुमादित्यमाजुहाव ततस्त्रस्थामेवद्रस्थायामयमुद्धमूव तदाह—कानीन इति । एतदेवाभिग्रेस्य कर्णग्रहणमित्याह—यत इति । उक्तेष्वन्येषु च न त्वया शङ्कितव्य

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

मा न्यथिष्ठाः एते महान्तः कथ हन्तु शक्या इत्याकुळीभावं मागा इत्यर्थः । जेतासि जेष्यसि सपत्नान्शात्रून् ४ मधुसुदनीन्याख्या ।

रपालमानेष्वेतेषु तवैव कर्तृल लोका कल्पयिष्यन्तील्यिभप्राय ॥ ३३ ॥ नतु द्रोणो ब्राह्मणोत्तमो धनुवैदानार्थो मम गुरुविशेषेण च दिव्यास्त्रसपत्र तथा मीष्म खच्छन्दमृत्युर्दिव्यास्त्रसपत्रथ परशुरामेण द्वन्द्युद्धमुपगम्यापि न पराजित । तथा
यस्य पिता रृद्धक्षत्रस्तपथरित मम पुत्रस्य शिरो यो भूमौ पातिथिष्यित तस्यापि शिरस्तत्काल भूमौ पतिष्यतीति स जयद्रथोऽपि
जेतुमशक्य खरमपि महादेवार वनपरो दिव्यास्त्रसपत्रथ तथा कर्णोऽपि खर सूर्यसमस्तदाराधनेन दिव्यास्त्रसपत्रथ वासव
दत्त्रया नैक्षुरुषधातिन्या मोधीकर्तुमशक्यया शक्सा विशिष्ठ तथा कृपाश्वत्थामभूरिश्रव प्रमृतयो महानुभावा सर्वथा दुर्जया
एव एतेषु सत्य कथ जिला शत्रून्राज्य भोक्ष्मे कथ वा यशो लप्स इलाशङ्कामर्जुनस्यापनेतुमाह तदाशङ्काविषयान्नामभि
कथयन्—शेणादीस्त्रदशक्काविषयीभृतान्सर्वानेव योधवीरान्कालात्मना मया हतानेव ल जिह । हताना हनने को वा परिश्रम । अतो मा व्यथिष्ठा कथमेव शक्त्यामीति व्यथा भयनिमित्ता पीडा मा गा । भय त्यक्ता युभ्यस्त, जेतासि जेष्यस्यन्दिरेणैव रणे सम्रामे सपत्रान् सर्वानिप शत्रून् । अत्र द्रोण च मीष्म च जयद्रथ चेति चकारत्रयेण पूर्वोक्ताजेयलशङ्कानुवते ।
तथाशब्देन कर्णेऽपि अन्यानिप योधवीरानिल्यत्रापिशब्देन । तसात् कृतोऽपि खस्य पराजय वधनिमित्त पाप च मा शिद्धिष्ठ
इत्यमित्राय । 'कथ मीष्ममह सख्ये द्रोण च मधुसूद्न । इषुभि श्रतियोत्स्यामि पूजाहौँ इल्रत्रवात्रापि समुदायान्वयानन्तरं
प्रत्येकान्वयो द्रष्टय ॥ ३४ ॥ द्रोणभीष्मजयद्रथकर्णेषु जयाशाविषयेषु हतेषु निराश्रयो दुर्योधनो हत एवेल्यनुस्थाय जयाशां

### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

च धनुर्वेदाचार्यं दिव्यास्तरंपम्न आत्मनश्च विशेषतो गुरु, भीष्म च खच्छन्दसृत्यु दिव्यास्तरपन्न परश्चरामेणापि द्वन्द्वयुद्धेऽपराजितं, जयहथ च यस पिता तपश्चरति मम पुत्रस्य बिरो भूमौ य पातयिष्यति तस्यापि शिर पतिष्यतीति त, कर्ण च कन्यया कुन्सा संतुष्टाहुर्वाससो लब्धेन मन्त्रणाहूतात्सूर्याहुत्पादित इन्द्रदत्तया शक्त्या लमोघया दिव्यास्त्रेश्व सपन्न, तथान्यानपि योधमुख्यान्भग-दत्तादीन्मया कालक्षपेण हतान् निमित्तमात्रेण ल जिह । अतो मा व्यथिष्ठास्त्रेभ्यो भय मा कार्षो । भय स्वक्ता च युध्यस । यतः सपन्नान् शत्रून्दुर्योधनादीन् रणे युद्धे नि सञ्चय जेतासि ॥ ३४॥ भीष्मस्य पतनमुक्तमेव द्रोणादीनामपि ईश्वरेण निहतानां पतन

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

हारान्सभातु शील यस्वेति व्युत्पत्त्या नामेनापि बाणक्षेपात्सव्यसाचीत्युच्यते ॥ ३३ ॥ 'न चैतदिश कतरन्नो गरीय ' इत्यादिर्या शङ्का सापि न कार्येत्वाइ—द्रोण चेति । येभ्यस्त्व शङ्कते तान्द्रोणादीन्मयैव इतास्त्व जिह घातय । मा व्यविष्ठा शोक मा कार्षीः । सप-

### संजय उवाच ।

# एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्चलिवेंपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्भदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

१ शीमण्ळाकरमान्यम् ।

प्रभृतीन् रणे युद्धे सपत्नान्शप्रृन् ॥ ३४ ॥ एतच्छुत्वेति । एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोकं कृता-अलिः सन् वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनरेवाहोक्तवान् कृष्ण सगद्गदं भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात्स्रोहाविष्टस्य च हर्षो द्ववादश्चपूर्णनेत्रत्वे सति श्चेष्मणा कण्ठावरोघः ततश्च वाचोऽपाः टव मन्दरान्दत्व यत् स गद्गदस्तेन सह वर्तत इति सगद्भदं वचनमाहेति वचनिक्रयाविशेषण-मेतत्। भीतभीतः पुनर्भयाविष्टचेता सन् प्रणम्य प्रद्वीभृत्वाहेति व्यवहितेन संबन्धः। अन्नावसरे संजयवचन साभिपायम्। कथ द्रोणादिष्वर्जुनेन निहतेष्वजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योघनो निहत पवेति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन्सधि करिष्यति ततः शान्तिकभयेषा भविष्यतीति

### २ आनन्द्रिगरिज्याख्या ।

मिलाह—मयेति ॥ ३४ ॥ पराजयभयात्करिष्यति सन्धिमिति बुच्चा संजयो राज्ञे वृत्तान्तमुक्तवानिलाह—संजय इति । पूर्वोक्तवचन कालोऽस्नीत्यादे । विश्वरूपदर्शनद्शायामर्जुनस्य भगवता सवादवचन किमिति सजयो राज्ञे व्यजिज्ञपदित्याशङ्का तदुक्तेस्तात्पर्यमाद्द-अत्रेति । तमेवाभिप्राय प्रश्नद्वारा विशद्यति-कथिमत्यादिना । तर्हि सजयवचन श्रुखा किमिति राजा सिध न कारयामासेति तत्राह—तदपीति ॥ ३५ ॥ किं तदर्जुनो भगवन्तं ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

॥ ३४ ॥ भगवतैवसुक्ते सति पश्चात्किवृत्तमित्यपेक्षाया सजय उवाच । अत्र कृताञ्चलित्वादिना चिह्नेन भगवद्वा-क्योछङ्खन किरीटी न करिष्यतीति सूच्यते । सगद्गद् भयहर्षाद्यावेशेन गद्गदेन कण्ठकम्पनेन सह वर्तत इति सगद्गद यथा भवति तथा आह उक्तवान्। भीतभीतोऽत्यन्त भीत सन्नाहेति सबन्धः। अत्राहेति पदच्छेदे पुनरर्जुन उवाचेति पुनरुक्त सात्। अत प्रणम्य अर्जुन उवाचेत्येव सबन्धो नत् प्रणम्य आहेति।का तर्हि

४ मञ्चसदनीव्याख्या । परिखज्य यदि घृतराष्ट्र सधि कुर्यात्तदा शान्तिरुभयेषा भवेदित्यभित्रायवान् तत कि वृत्तमित्यपेक्षाया संजय उवाच-एतः पूर्वोक्त केशवस्य वचन श्रुला कृताङ्गलि किरीटी इन्द्रदत्तिकरीट परमवीरलेन प्रसिद्ध वेपमान परमार्श्वयंदर्शनजनितेन संभ्रमेण कम्पमानोऽर्जुन कृष्ण भक्ताघकर्षण भगवन्त नमस्कृत्वा नमस्कृत्य भूय पुनरप्याह उक्तवान् सगद्गद भयेन हर्षेण चाश्रपूर्णनेत्रले सति क रुद्धकण्ठतया वाचो मन्दलसकम्पलादिर्विकार सगद्भदस्तद्युक्त यथा स्यात् । भीतभीत अतिशयेन भीत सन् पूर्व नमस्कृत्य पुनरपि प्रणम्यात्यन्तनम्रो भूलाऽऽहेति सबन्ध ॥ ३५ ॥ एकादशमि —अर्जुन उवाच स्थान ५ मान्योत्कर्षदीपिका।

भविष्यसेवेति श्रुला द्रोणादिषु जयाशाविषयभूतेषु चतुर्षु अजेयेष्वपि अर्जुनेन निहतेषु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एवेति मला भूतराष्ट्र जयप्रति निराश सन् सिंधं करिष्यति तत शान्तिरुभयेषा भविष्यतीत्याशयेन सजय उवाच-एतदिति । एतत्प्-वींक्त केशवस्य वचन श्रुला वेपमान कम्पमान करीटी अर्जुन कृताञ्चि सन् नमस्कृला भयाविष्टस्य द खेनाभिषातात्लेहा-विष्टस्य हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति श्रेष्मणा कण्ठावरोघात् गद्भदया मन्दया वाचा सह वर्तते इति सगद्भद यथा स्थात्तथा भ्य एव कृष्णमाह उक्तवान् । भीतभीत पुन पुनर्भयाविष्टिचित्त प्रणम्य नम्रीभूयाहेति सवन्य । यैतु अत्राहेति पदच्छेदे पुनरर्जुन खवाचेति पुनरुक्त स्थात् अत प्रणम्यार्जुन उवाचेत्येव सबन्ध नतु प्रणम्याहेति । का तर्हि आहेति कियाया गति । नेय किया अहेति प्रतिद्धर्थमव्ययमिखदोष इति तत्प्रामादिकम् । 'ततः स विसायाविष्टो हृष्टरोमा धनजय । प्रणम्य बिरसा देवं कृताज-लिस्साघत । अर्जनउवाच' इलादी एवमेव शैलीदर्शनेन पुनरुक्त्यापादनस्य तत्समाधानस्य चार्किचित्करलात् ॥ ३५ ॥ हे हुषी-

# ६ श्रीघरीव्याक्या ।

लान् शत्रुत्रणे युद्धे निश्चित जेतासि जेब्यसि ॥ ३४ ॥ ततो यहृत्त तद्भृतराष्ट्र प्रति सजय उवाच—एतदिति । पतत्पृवक्षोकत्रया-रमक केशवस्य वचन श्रुत्वा वेपमान कम्पमान किरीव्यर्जुन कृताश्वलि सपुटीकृतहस्त कृष्य नमस्कृत्य पुनर्प्याह उक्तवान्। कथमाह भयहर्षांबावेशवशाद्वद्भदेन कण्ठकस्पनेन सह वर्तत इति सगद्भद यथा भवति तथा । किंच मीतादिष मीत सन्प्रणम्यावनतो

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या ।

द्विश्व कतरिद्त्यादि ॥ ३१ ॥ श्रीमगवातुवाच—काळोऽसीत्यादि ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ संजय स्वाच—एतच्छुत्वेति ॥ ३५ ॥ अर्जुन

# अर्जुन खवाच ।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यसनुरुवते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः॥ ३६॥ कसाच ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

तदिप नाश्रीषीबृतराष्ट्री भवितव्यवशात्॥ ३५॥ स्थान इति। स्थाने युक्तम् किं तत्, तव प्रकीर्त्या स्वन्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हृषीकेश यज्जगत्महृष्यति प्रहर्षमुपैति तत्स्थाने युक्तसित्यर्थः। अथवा विषयविशेषणं स्थान इति, युक्तो हर्षादिविषयः भगवान् । यत ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभृतसुहचेति । तथानुरज्यतेऽनुराग चोपैति तच विषय इति व्याख्येयम् । किच रक्षासि भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति तम् स्थाने विषये। सर्वे नमस्यन्ति नमस्क्रवेन्ति च सिद्धसङ्घाः सिद्धाना रमुदायाः कपिछादीनां तच स्थाने ॥ ३६ ॥ भगवतो हर्षादिविषयत्वे हेतं दर्शयति—कसाचेति ।

२ आनन्द्गिरिष्याख्या ।

श्रति सगद्भद वचनमुक्तवानिति तदाह-अर्जुन इति । विषयविशेषणत्वमेव व्यनकि-युक्त इति । भगवतो हपौदिविषयत्वं युक्तमित्यत्र हेतुमाह-यत इति । तव प्रकीर्त्वा हर्षवद्वुराग च गच्छति जगदित्वाह-तथैति । वश्चेखनुरागगमनम् । रक्ष.स जगदेकदेशभूतेषु प्रतिपक्षेषु कुतो जगतो भवति हर्षानुरागावित्याशङ्क्याह-किंचेति । इतश्च जगतो भगवति हर्षादे युक्तमिलाह—सर्वे इति ॥ ३६ ॥ उक्तेऽथें हेत्वर्थत्वेनोत्तरश्चीकमवतार-यति—भगवत इति । महात्मत्वमञ्चद्रचेतस्त्वम् । गुरुतरत्वान्नमस्कारादियोग्यत्वमाह-गुरुतरायेति । तत्रैव ३ नीलकण्डब्याख्या (चतुर्घरी)।

आहेति कियाया गतिः। नेय किया कितु अहेति प्रसिद्धार्थमन्ययमित्यदोषः॥ ३५॥ एकादशभिः श्लोकैरर्जुन उवाच-स्थाने इति । हे ह्वीकेश सर्वेन्द्रियप्रवर्तक अन्तर्यामिन् , तव प्रकीत्यां नामसकीतैनेन जगत्प्रहृष्यति वस्तत स्थाने युक्तम् । स्थाने इत्यव्यय युक्तमित्यर्थे । यस्तव प्रकीर्त्या जगदनुरज्यते तद्पि स्थाने युक्तम् । यसव प्रकीर्त्या रक्षांसि भीतानि सन्ति दिशो द्रवन्ति प्रायन्ते तद्िप स्थाने युक्तम् । यच त्वा सर्वे सिद्धसङ्घाः कपिला दीना समुदायाः नमस्यन्ति तद्पि स्थाने । अय श्लोको रक्षोष्ठमञ्जलेन मन्नशास्त्रे प्रसिद्धः । सच नारायणाद्यक्षर-सदर्शनास्त्रमन्नाम्या सप्रिटतो ज्ञेय इति रहस्यम् ॥ ३६ ॥ कुतो मा सिद्धसङ्घा नमस्यन्ति यतस्तेऽप्यहमिव ब्रह्माण्ड-शतानि सष्टमर्हन्तीत्यत आह—कस्मादिति । हे महात्मन् , कसाद्धेतोस्ते त्वा न नमेरन्नपितु नमेरन्नेव । तत्र हेतु. ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

इसस्ययं युक्तमिल्यें । हे ह्वीकेश सर्वेन्द्रियप्रवर्तक, यतस्लमेवमस्यन्ताद्भुतप्रमावो भक्तवत्सलश्च ततस्तव प्रकीर्सी प्रक्रुष्टया कीर्खा निरितशयप्राशस्यस्य कीर्तनेन श्रवणेन च न केवलमहमेव प्रहृष्यामि किंतु सबैमेव जगचेतनमात्र रक्षीविरोधि प्रहृ-ध्यति प्रकृष्ट हर्षमाप्रोति इति यत्तत् स्थाने युक्तमेवेखर्थ । तथा सर्वे जगदनुरज्यते च तद्विषयमनुरागमुपैतीति च यत्तदिप क्कमेव । तथा रक्षांसि भीतानि भयाविष्टानि सन्ति दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति सर्वासु दिश्च पलायन्त इति यत्तदिप युक्तमेव । तथा सर्वे सिद्धाना कपिलादीना सङ्घा नमस्यन्ति चेति यत्तदपि युक्तमेव । सर्वत्र तव प्रकीर्खेलस्यान्वय स्थान इलस्य च । क्षय श्लोको रक्षोझमन्त्रलेन मन्त्रशास्त्र प्रसिद्ध ॥ ३६ ॥ भगवतो हर्षादिविषयले हेतुमाह—कस्माच हेतोस्ते तुभ्य न नमे-रम नमस्कर्य सिद्धसङ्घा सर्वेऽपि । हे महात्मन्परमोदारचित्त, हे अनन्त सर्वपरिच्छेदसून्य, हे देवेश हिरण्यगर्भादीनामपि ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

केश. तव साहात्म्यप्रकीर्तनेन यज्जगत् प्रहर्ष प्राप्नोत्यनुराग चोपैति तत्स्थाने युक्तमित्यर्थ । यद्वा तव प्रकीर्का यज्जगतप्रहृष्यत्यनु-र उचते च तत् स्थाने हर्षादिस्थितियोग्यविषये। यतस्त्र हृषीकेश सर्वेन्द्रियनियन्ता सर्वान्तर्यामी सर्वसहृदिति सूचनार्थं सेबोधनम्। किंच बद्रक्षासि भयाविष्टानि दिशो दवन्ति पलाय गच्छन्ति यच सिद्धाना किपलादीनां समुदाया नमस्कुर्वन्ति तच स्थाने इति पर्ववतः ॥ ३६ ॥ इद भगवतो हर्षादिविषयल युक्तमेवेत्याशयेनाह । कस्माच ते तुभ्य न नमेरन् न नमस्कुर्य । नमस्काराकरणे ६ श्रीघरीव्याख्या।

भूता ॥ ३५ ॥ स्थान इत्येकादशिमरर्जुनस्योक्ति । स्थान इत्यव्यय युक्तमिलसिम्नर्थे । हे ह्वीकेश, यत एव त्वमद्भतप्रभावी भक्तवत्सलक्ष अतस्तव प्रकीर्ली माहारम्यसंकीर्तनेन न केनलमहमेव प्रहृत्यामि किंतु जगत्सर्व प्रहृत्यति प्रकर्षेण हर्ष प्राप्नोति एतन्त स्थाने युक्तमित्रथं । तथा जगदनुरज्यतेऽनुराग चोपैति इति यत् , तथा रक्षासि मीतानि सन्ति, दिश प्रति द्रवन्ति पळायन्त इति ब्रुष्ट. सर्वे योगतपोमश्रादिसिकानां सङ्का नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत्, एतच स्थाने युक्तमेव । न चित्रमित्यर्थ ॥ ३६ ॥ तत्र हेतु-माइ-कस्मादिति । हे महासम्, हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास । कसाखेतोस्ते तुम्य न नमेरन्नमस्कारं न कुर्यु । कथं-

# अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

१ भीनकाकरमाण्य ।
कसाच हेतोस्ते तुभ्यं न नमरेन् न नमस्कुर्युहें महात्मन्, गरीयसे गुहतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्थाप्यादिकर्ता कारणमतस्त्तसादादिकर्त्र कथमे(व)ते न नमस्कुर्युरतो हर्षादीना नमस्कारस्य च स्थानं
त्वमहों विषय इत्यर्थः । हे अनन्त देवेश, हे जगिन्नवास, त्वमक्षर तत्पर यहेदान्तेषु श्रूयते किं तत्सदसिह्यमानं सच यत्र नास्तीति बुद्धिस्ते उपधानभूते सदसती यस्याक्षरस्य यद्वारेण सदसदित्युपचर्यते । परमार्थतस्तु सदसतः पर तद्यदक्षर वेदविदो वद्ग्ति तस्वमेव नान्यदित्यभित्रायः ॥ ३७ ॥
पुनरिष स्तौति—स्विमिति । त्वमादिदेवो जगतः स्रष्टृत्वात्, पुरुषः पुरिश्चयनात्, पुराणश्चिरन्तनस्त्व-

२ आनन्द्रगिरिज्याक्या ।

हेस्वन्तरमाह—यत इति । महात्मत्वादिहेत्ना मुकाना फलमाह—अत इति । तत्रैव हेस्वन्तराणि स्चयति—हे अनन्तेति । अनविष्ठव्रस्य सर्वदेनियन्तृत्व सर्वजगदाश्रयस्य च तव नमस्कारादियोग्यस्य कारणमिस्यर्थ । तत्रैव हेस्वन्तरमाह—त्विमिति । तत्र मानमाह—यदिति । कथमेकस्यैव सदसङ्ग्रस्य तत्राह—ते इति । कथ सतो- इस्तश्राक्षर प्रस्पुपाधित्वं तदाह—यङ्कारेणेति । तत्परं यदिस्वत्र प्राच्छे—परमार्थतस्त्विति । अनन्तस्वादिना अगवतो नमस्कारादियोग्यस्वमुक्तम् ॥ ३७ ॥ सप्रति जगस्बष्टुस्वादिनापि तद्योग्यस्वमस्त्रीति स्तुतिद्वारा दर्शयति—पुनरपीति । जगत स्रष्टा पुरुषो हिरण्यगर्भ इति पक्ष प्रसाह—पुराण इति । स्रष्टुस्व निमित्तमेवेति तदस्येश्वर- १ नीलकण्डम्याक्या ( बर्जुर्थरी ) ।

गरीयसे । तेऽपि गुरवस्त्वमपि गुरुस्तथापि त्वमितशयितो गुरुरसीत्यर्थ । कुतो ममैवातिशयस्तेषा मम च समानेऽपि सत्यसकल्पत्वादो सत्यतश्चाह । ब्रह्मणो हिरण्यगर्भसाप्यादिकर्त्रे पितामहाय पश्चमहाभूतसृष्टिद्वारा ब्रह्माण स्वत इत्यर्थ । 'जगद्धापारवर्षे प्रकरणादसिन्निहितत्वाच' इतिन्यायेन नित्यसिद्धेश्वरस्य तवाच्चया ते सर्वेऽप्यैश्वर्यभाजो भवन्ति नतु त्वत्समास्ते । अतएव हे अनन्त हे देवाना ईश जगन्निवास जगतामालयभूत, त्व अक्षर शुद्ध ब्रह्म । कीदशम्भित्यस्य । यत् सदसत्तत्यर सच असच सदसती ताभ्या पर च सदसत्तत्परम् कार्ये कारण तदुभयातीत चेति त्रिविधमित्यर्थ ॥ ३७ ॥ पुनरपि स्तौति—त्विमिति । आदिदेवो जगतः स्रष्टृत्वात् । पुरुषः सर्वशरीरशायी । अध्यस्वनीम्यास्या ।

देवाना नियन्त , हे जगिषवास सर्वाश्रय तुभ्य कीहशाय । ब्रह्मणोऽपि गरीयसे गुरुतराय आदिकर्त्रे ब्रह्मणोऽपि जनकाय । नियन्तृत्वसुपदेषृत्व जनकलिस्यादिरेकैकोऽपि हेतुर्नमस्कार्यताप्रयोजक । किं पुनर्महात्मलानन्तत्वजगिषवासलादिनानाकल्याण-गुणसमुचित इत्यनाश्चर्यतास्चनार्थं नमस्कारस्य । कस्माचिति वाशब्दार्थश्वकार । किंच सत् विधिमुखेन प्रतीयमानमस्तीति, असिष्ठिषेधमुखेन प्रतीयमान नास्तीति, अथवा सत् व्यक्त असत् अव्यक्त लमेव । तथा तत्पर ताभ्या सदस्त्र्या परं मूळकारण यदशर ब्रह्म तदिप लमेव । लिद्भिष्ठ किमपि नास्तीलर्थं । तत्पर यदिस्त्रत्र यच्छब्दात्प्राक्चकारमि केचित्पठिनत । एतेहेतु निस्त्वा सर्वे नमन्तीति न किमपि चित्रमिस्थं ॥ ३०॥ भक्त्युदेकात्पुनरि स्त्वीति—त्विमिति । लमादिदेवो जगत सर्गहेतुलाद

### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

हेतुर्नास्तीत्थर्थ । नमस्कारादिकरणे तु हेतुर्वर्तते इलाशयेनाह । हे महातमन् परमात्मन् , महातमलं लक्षयति । गरीयसे गुस्तराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्याप्यादिकर्त्रे आदिकारणाय समित्तानिमित्तोपादानलवोतनायादिपद । भगनतो गुस्तरल ब्रह्मण आदिकर्तृल च प्रतिपादयत्त्राह । हे सनन्त, यस्य देशकालवस्तुकृत परिच्छेदो नास्ति तस्य तवैव गुस्तरलसुपपयत इति भाव । हे देवेश देवाना ब्रह्मादीनामीश, जगित्रवास जगद्धिष्ठान । तथाच सर्वनियन्ता सर्वाधिष्ठान लमेवादिकर्तेत्याश्चय । एव तत्पदवाच्यं निरूप्य लक्ष्य निरूपयति — लमक्षरमिति । यद्वेदान्तप्रतिपाय किं तत्। सदसत् । सर्वाद्वियमान वियत इति विधिमुखेन प्रतीयमानं व्यक्त कार्यमिति यावत्। असच यत्रास्तीति बुद्धि निषेधमुखेन प्रतीयमाना अव्यक्तविषया कारणबुद्धिरिति यावत् । सदसदुपाधिक-लादक्षरलमिप सदसत्। तत्त्वतस्त्र सदसद्ध्या परं तलमेवात वे कस्मात्र नमेरिकास्य ॥३०॥ पुनरिप स्तौति । लमादिदेव ब्रह्मा-

भूताय । अक्षणोऽपि गरीयसे गुक्तराय आदिकतें च अक्षणोऽपि जनकाय । किंच सद् । व्यक्तं असदक्यकं च ताभ्यां परं मूलकारणं यदक्षर अक्ष तक्ष त्वमेव । एतैर्नवभिद्देतुभिस्स्वां सर्वे नमस्यन्तीति न न्नित्रमिस्यर्थः ॥ ३७॥ किंच---रविमिति । स्वमादिदेवो देवाना-७ अभिनवगुराचार्यव्याक्या ।

उवाच-स्थाने ह्यीकेशेति । प्रकीलां प्रकीर्तनेन ॥ ३६ ॥ सदसस्तरार यदिति । सत् पदार्थस्वेन असत् उपलम्भप्रत्यविषयस्थात् । अथवा अभावोऽपि विथि निजनिज्ञविद्यिचकववस्यकेवितो ज्ञानाकारमञ्जूवानो न परमञ्जलकात्र्यतिरिक्तः सदसम्पास्य पर तदुनसदुद्धितिरो॰

# वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ वायुर्यमोऽग्निर्वरूणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

मेवास्य विश्वस्य पर प्रकृष्टं निधानं निधीयतेऽसिश्चगत्सर्व महाप्रलयादाविति । किंच वेत्तासि वेदि-तासि सर्वस्यैव वेद्यजातस्य । यच वेद्यं वेद्नार्हं तच्चासि । पर च धाम परमं पदं वैष्णवम् । त्वया ततं व्यातं विश्व समस्तं अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम् ॥ ३८ ॥ किंच—वायुरिति । वायुरुतं यमश्चाश्चिवेषणोपापति । शशाङ्कश्चन्द्रमाः प्रजापतिस्त्वं कश्यपादि । प्रिपतामहश्च पितामहस्यापि पिता प्रिपतामहो ब्रह्मणोऽपि पितेत्यर्थ । नमो नमस्ते तुभ्यमस्तु सहस्रकृत्व । पुनश्च भूयोऽपि नमो

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

वादिनसान्त्रस्युक्त—त्वमेवेति । महाप्रलयादावित्यादिपदमवान्तरप्रलयार्थम् । ईश्वरस्रोभयथा कारणस्य सर्वज्ञस्वेन साधयति—किंचेति । वेद्यवेदिनुभावेनाद्वैतानुपपित्तमाशङ्काह—यचेति । मुत्तयालम्बनस्य ब्रह्मणोऽर्थान्तरस्वमा-शङ्कित्वोक्त—परं चेति । यस्परम पद तद्पि च स्वमेवेति सबन्ध । तस्य पूर्णस्वमाह—त्वयेति । व्याप्यव्याप्-कत्वेन भेद शङ्कित्वा कल्पितस्वात्त्सस्य भैवभित्याह—अनन्तेति ॥ ३८ ॥ तस्य सर्वात्मस्य हेस्वन्तरमाह—किंचेति । क्र्यपादिरित्यादिशब्देन विराद्दक्षादयो गृह्मन्ते । पितामहो ब्रह्मा तस्य पिता सूत्रात्मान्तर्यामी चेत्याह—ब्रह्मणोऽ-पीति। सर्वदेवतास्त्वमेवेत्युक्ते फलितमाह—नम इति । सहस्रकृत्व इति कृत्वसुचो विवक्षितमर्थमाह—बहुरा इति। ३ नीलकण्यव्याख्या (चत्रधरी)।

पुराण शरीरनाशादिनाप्यविनस्यन् । विश्वसास त्व पर निधान निधीयतेऽसिन्निति लयस्थानम् । सारूयाना जडा प्रकृतिं वारयति । वेता ज्ञाता । वेदं तहृश्य च त्वमेव । पर वेत्तृवेद्याभ्यामन्यत् धाम चैतन्यम् । त्वया विश्व तत व्याप्त स्वसत्तास्फूर्तिभ्याम् । हे अनन्तरूप त्रिविधपरिच्छेदशून्यस्क्ष्प ॥ ३८॥ सर्वदेवतात्मत्वेन स्तौति—वायु-

पुरुष पूरियता पुराणोऽनादिः लमस्य विश्वस्य पर निधान लयस्थानलात् निधीयते सर्वमस्मिन्निति । एव सृष्टिप्रलयस्थानलेनो पादानलमुक्ला सर्वज्ञलेन प्रधान व्यावर्तयन्निमत्ततामाह—चेत्ति । वेत्ता वेदिता । सर्वस्थापि द्वैतापित्तं वारयति । यच वेद्य तदिप लमेवासि । वेदनरूपे वेदितिर परमार्थसवन्धामावेन सर्वस्य वेद्यस्य किश्वतलात् अतएव परं च धाम यत्सिच्दान-न्द्यनमिवद्यातत्कार्यनिमुक्तं विष्णो परम पद तदिप त्वमेवासि । त्वया सद्भूपेण स्फुरणरूपेण च कारणेन तत व्याप्तमिद्य खत सत्तास्फूर्तिग्रस्य विश्व कार्यं मायिकसवन्धेनेव स्थितिकाले । हे अनन्तरूप अपरिच्छिन्नखरूप ॥ ३८॥—वायु-रिति । वायुर्यमोऽमिर्वरुण शशाङ्क । स्यादीनामप्युपलक्षणमेतत् । प्रजापतिविराद् हिरण्यगर्भश्य । प्रपितामहश्व पितामहस्य हिरण्यगर्भस्यापि पिता च लम् । यसादेव सर्वेदेवात्मकलात्वमेव सर्वैर्नमस्कार्योऽसि तस्थान्ममापि वराकस्य नमो नमस्ते तस्य-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दिजनकलात् । भगवतस्ताटस्थ्य वारयति । पुरि शयनात्पुरुष इति । पुरि विनाशाचाशङ्का वारयति । पुराण चिरंतन लमस्य विश्वस्य परं निधान महाप्रलयादौ सर्व जगिवधीयतेऽस्मिन्निति पर प्रकृष्ट निधान लयस्थानमतो न कर्नुमात्रमिप तु प्रकृतिरपीति माव । किंच वेत्तािस ज्ञातिसि । सर्वस्यैव वेदाजातस्य मेद वारयति । वेद्य च यच ज्ञातु योग्य वस्तु तचाित । प्राप्यमिप पर लमे-वेत्याह । पर च धाम परम वेष्णवपद मोक्षाख्य सच मोक्षाख्यस्ल न क्रचिन्मेरुपृष्ठादौ तिष्ठिति किंतु लया परमधान्ना ततं व्याप्त समस्त विश्व यतस्तव रूपाणा कैवल्यादीनामन्त परिच्छेदो न विद्यते इति हेऽनन्तरूप ॥ ३८ ॥ किच वाय्वादिस्ल शशाङ्कश्चन्द्र प्रजापति करयपादिहिरण्यगर्भान्त पितामहस्य हिरण्यगर्भस्यापि पिता । तथाच 'इन्द्र मित्र वरुणमिममाहुरथो दिव्य स सुपणो गरुत्मान्। एक सिद्दिप्रा बहुधावदन्त्यिमं यम मातरिश्वानमाहु 'इत्यादिम्ब्रन्नाह्मणवादा । यत एतादशस्ल जगदुत्पत्त्यादिकर्ता सर्वे-

मादि । यत पुराणोऽनादि पुरुषस्त्वम् । अतएव त्वमस्य विश्वस्य पर निधान लयस्थानम् , तथा विश्वस्य वेत्ता विदिता ज्ञातम च त्वम् , यच वेद्य वस्तुजात पर च धाम वैज्याव पद तदिष त्वमेवासि । अतएव हे अनन्तरूष, त्वयैव विश्वमिद तत न्यासम् । एतैश्र सप्तिभेदेतुनिस्त्वमेव नमस्कार्य इति भाव ॥ ३८ ॥ इतश्च त्वभेव सर्वैनेमस्कार्य सर्वदेवातमकत्वादिति स्तुवन्त्वयमपि नमस्करोति—वायुरिति । वाय्वादिरूपस्त्वमिति सर्वदेवतात्मकत्वोपलक्षणार्थमुक्तम् । प्रजापति । पितामइस्तस्यापि जनकत्वात्प्रपितामइस्त्वम् । अतस्ते तुम्य सद्द्वस्त्रकृत्व सद्द्वस्त्रो नमोऽस्तु । भूयोपि पुनरिप सद्दक्षकृत्वो नमो नम इति अक्तिश्रद्धाभरातिरेकेण नमस्कारेषु तृक्षिमनिधग-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । घाने तब्रूगोपलक्षे ॥ ३७ ॥ स्वमादि । वायुरिति ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ अभिगगवासुवाच—

## नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

नमस्ते । बहुराः नमस्कारिकयाभ्यासावृत्तिगणन कृत्वसुचोच्यते । पुनश्च भूयोऽपीति श्रद्धाभक्त्यति-श्रयादपरितोषमात्मनो द्र्शयति ॥ ३९ ॥ तथा—नम इति । नम पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि तुभ्यमथ पृष्ठतोऽपि च नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वासु दिश्च सर्वत्र स्थिताय हे सर्वानन्तवीर्यामितविक्रमोऽनन्तं वीर्यमस्याऽमितो विक्रमोऽस्य । वीर्य सामर्थ्य । विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवानिप कश्चिच्छस्नादिविषये न पराक्रमते मन्द्पराक्रमो वा । त्वं त्वनन्तवीर्योऽमितविक्रमश्चेत्यनन्तवीर्यामितविक्रम सर्व समस्तं जगत् समामोषि सम्यगेकेनात्मना व्यामोषि यतस्तस्मादिस भवसि सर्वस्त्वया विना भृतं न किंचिद्-स्तीत्थर्थः ॥ ४० ॥ यतोऽह त्वन्माहात्म्यापरिश्वानापराधी अतः—सखेति । सखा समानवया इति

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पुनक्तितात्पर्यमाह—पुनश्चेति । श्रद्धाभक्त्योरितशयात्कृतेऽपि नमस्कारे परितोषाभावो बुद्धेरात्मनोऽल्प्रस्यय-राहित्य तद्दर्शनार्थं पुनक्तिरित्यथं ॥ ३९ ॥ विधान्तरेण भगवन्त स्तुत्या नमस्कुर्वन्नभिमुखीकरोति—तथिति । यस्या दिशि सिवतोदेति सा पूर्वा दिगुच्यते । तस्या व्यवस्थित सर्वं त्वमेव तस्मै ते तुभ्य नमोऽस्त्वित्याह—नमोऽस्त्वित्याह—नमोऽस्त्वित्याह—स्राचेति । किं बहुना यावन्त्यो दिश स्त्रत्र सर्वत्र यहर्तते तद्देशेष त्वमेव तस्मै तुभ्य मह्मीभाव स्वादित्याह—नमोऽस्त्वित्याह—सर्वति । फलित सर्वात्मत्व सूचयित—हे सर्वेति । वीर्यविकमयोर्न पौनक्त्रत्यमित्याह—वीर्यमित्यादिना । वीर्यवतो विकमाव्यभिन्नाराद्यंपौनक्त्य-माशक्क्याह—वीर्यवानिति । भगवति लोकतो विद्येपमाह—त्व त्विति । उक्त सर्वात्मत्व प्रपद्धयिति—सर्वमिति । सप्रपद्धत्व वारयति—त्वयेति ॥ ४० ॥ अज्ञाननिमित्तमपराध क्षमापयिति—यत इति । इद शब्दार्थमाह—विश्व-

रिति । प्रजापतिर्दक्षादिश्चतुर्मुखो वा । प्रिपतामहश्चतुर्मुखिपता ॥ ३९ ॥ हे अनन्तवीर्य, यन सर्वे समाप्तोषि एकी-भावेनासमन्ताद्यामोषि ततो हेतो सर्वे इति तव नाम । पुरस्तात्कर्मणामादौ । पृष्ठतस्तेषा समाप्तौ । सर्वतो मध्येऽिप ते नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ एव स्तुत्वा स्वापराधान्क्षमापयते—सखेतीति । अय मम सखा इति मत्वा प्रसम स्वोत्कर्षा-

मस्तु सहस्रकृत , पुनश्च भूयोऽपि पुनरिप नमो नमस्ते । भक्तिश्रद्धातिशयेन नमस्कारेष्वलप्रस्यायावीऽनया नमस्कार्षृत्या स्च्यते ॥ ३९ ॥ तुभ्य पुरस्तात् स्वयमागे नमोस्तु, तुभ्य पुरो नम स्नादिति वा । अथशब्द समुचये । पृष्ठतोऽपि तुभ्य नम स्नात् । नमोस्तु ते तुभ्य सर्वत एव सर्वां छु स्थिताय हे सर्व । वीर्यं शारीरवल विक्रम शिक्षा शक्षप्रयोगकोशल 'एक वीर्याधिक मन्य उतैक शिक्षयाधिकम्' इत्युक्तेर्भां मदुर्योधनयोरन्येषु च एकैक व्यवस्थित । ल तु अनन्तवीर्यश्चामितविक्रमश्चेति समस्तमेक पद । अनन्तवीर्येति सबोधन वा । सर्वं समस्त जगत्समाप्नोषि सम्यगेकेन सद्भूपेणाप्नोषि सर्वात्मना व्याप्नोषि ततस्तसात्सवींऽसि लदतिरिक्त किमिप नास्तीत्यर्थ ॥ ४० ॥ यनोऽह लन्माहात्म्यापरिज्ञानाद्वपराधानजस्नमकार्षं ५ भाष्योत्कष्वीपिका ।

श्वर सर्वज्ञ सर्वगम्य सर्वात्माऽपरिच्छित्र सर्वनमस्कार्योऽतोऽपरिमितनमस्कारेणापि मम तृप्तिर्नास्तीखाशयेनाह—नमोनमस्व इस्यादिना ॥ ३९ ॥ पुरस्तात् पूर्वस्या दिश्चि तत्तद्भूपेण स्थिताय ते तुभ्यम् । अय पृष्ठतस्ते तुभ्य नमोस्तु । सर्वत एव सर्वासु दिश्च स्थिताय । हे सर्व । यद्दौ पुरस्तात्कर्मणामादौ पृष्ठतस्तेषा समाप्तौ सर्वत मध्येऽपि ते नमोस्तिति । अस्मिन्पक्षे कर्मणामित्यध्याद्दार दिष्व सर्वत इस्यादि संकोचे मानाभावश्च बोध्य । हे सर्वेत्युक्त निरूपयित । अनन्त सामर्थ्य यस्य, अमित पराक्रम शस्त्रादि-विषये यस्य अनन्तवीर्यक्षासौ अमितविकमश्च स ल हेऽनन्तवीर्येति व्यस्तेपश्चस्ताचार्ये गोरवात् विशेषाभावाच्च न प्रदर्शित । सर्व-मित्तिल विश्व सम्यगाप्नोषि व्याप्नोषि । यतस्ततोऽसि सर्व । लया विना भूत न किचिदस्तीखर्थ ॥४०॥ एव खुला खापराधमज्ञानकृत क्षमापयते । सखा समानवया इति मला ज्ञाला विपरीतबुद्धा प्रसभ प्रसत्त्वाभिभूय यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सर्वेति । सखेति

च्छन्बहुश प्रणमित ॥ ३९ ॥ किंच — नम इति । हे सर्व सर्वात्मन्, सर्वास्विष दिश्च तुभ्य नमोऽस्त । सर्वात्मकत्वमुपपादयन्नाह । अनन्त वीर्य सामर्थ्य यस्य, तथाप्यमितो विक्रमः पराक्रमो यस्य स , प्रवभृतस्य सर्व विश्व सम्यगन्तर्वहिश्च समाप्त्रोषि च्याप्रोषि सुवर्ण-मिन कटककुण्डलादि स्वकार्य व्याप्य वर्तसे तत सर्वरूपोऽसि ॥ ४० ॥ इदानीं भगवन्त क्षमापयति—सस्त्रेति द्वाभ्याम् । त्वा

९ नीलक्षण्ड २ श्रीधरः मधुसूद्नः, नीलक्षण्टः स० ग्री० ६२

# अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

मत्वा श्वात्वा विपरीतबुद्ध्या प्रसममिभूय प्रसह्य यदुकं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति चाजानता-श्वानिना मृढेन । किमजानतेत्याह । महिमानं माहात्म्यं तवेदमीश्वरस्य विश्वरूपम् । तवेदं महिमान-मजानतेति वैयधिकरण्येन संबन्ध । तवेमिमिति पाठो यद्यस्ति तदा सामानाधिकरण्यमेव। मया प्रमा-दाद्विक्षित्रचित्ततया, प्रणयेन वापि प्रणयो नाम स्नेहनिमित्तो विश्वम्मस्तेनापि कारणेन यदुक्तवा-निम्म ॥ ४१ ॥ यचेति । यच्चावहासार्थ परिहासप्रयोजनायासत्कृतः परिभृतोऽसि भवसि । क विहारश-य्यासनमोजनेषु विहरण विहारः पाद्व्यायामः शयनं शय्या आसनमास्थायिका भोजनमदनमित्येतेषु विहारशय्यासनभोजनेष्वेकः परोक्षः सम्नसत्कृतोऽसि परिभृतोऽस्थथवापि हेऽच्युत तत्समञ्चं । तच्छ-

### २ आन दगिरिज्याख्या।

रूपिसिति । नहीदिमित्यस्य महिमानमित्यस्य च सामानाधिकरण्य छिक्कव्यत्ययादित्याह—तवेति । पाठान्तरसंभावनाया सामानाधिकरण्योपपत्तिमाह—तवेत्यादिना । यदुक्तवानस्मि तद् ह क्षामये त्वामिति संबन्ध ॥ ४९ ॥
यद्युक्तमुक्त तत्क्षन्तव्यमित्येव न किंतु यत्परीहासार्थं कीडादिषु त्विय तिरस्करण कृत तद्पि सोढव्यमित्याह—
यच्चेति । विहरण कीडा व्यायामो वा । शयन तल्पादिकमासनमास्थायिका सिंहासनादेरपळक्षणम् । एतेषु विषयभूतेविवित यावत् । एकशब्दो रहित स्थितमेकािकन कथयतीत्याह—परोक्षः सिक्तित । प्रत्यक्षं परोक्ष वा तदसत्करणं
परिभवन यथा स्थात्तथा यन्मया त्वमसत्कृतोऽसि तत्सर्वमिति योजनामङ्गीकृत्वाह—तच्छब्द इति । क्षमा कार-

### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

विष्करणपूर्वक यत् मयोक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति । इतिशब्दैन सिंधरार्ष । कृत उक्तम् । तव इदमेवविध महिमान माहात्म्यमजानता कदाचित्प्रमादाचित्तविक्षेपात्कदाचित्प्रणयेन स्नेहेन च ॥ ४१ ॥ तथा यच अवहासार्थे विहारादिष्वसत्कृतोऽसि परिभृतोऽसि । एको वा सखीना वियोगकाले वा तत्समक्ष सखिजनसमक्ष वाऽसत्कृतोऽसि तत्क्षामये क्षमापये । यतस्त्वमप्रमेयोऽचिनत्यस्वभाव करुणापरः । यत शत्रुभ्योऽपि शिश्चपालादिभ्य उत्तमा गर्ति

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

तत परमकारुणिक ला प्रणम्यापराध्यक्षमा कार्यामीलाह द्वाभ्या—ल मम सखा समानवया इति मला प्रसम खोत्कर्षेख्या-पनक्षेणामिभवेन यकुक्त मया तवेद विश्वक्षप तथा महिमानमैश्वर्यातिशयमजानता, पुलिङ्गपाठ इम विश्वक्षपात्मक महिमानम-जानता प्रमादाचित्तविङ्गेपात्प्रणयेन ह्रेहेन वापि किमुक्तमिलाह हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति ॥ ४९ ॥ यचावहासार्थं परिहासार्थं विहारशम्यासनभोजनेषु विहार कीखा व्यायामो वा शय्या तूलिकाद्यास्तरणविशेष, आसन सिंहासनादि, मोजन बहूना पङ्कावशन तेषु विषयभूतेषु असतकृतोऽसि मया परिभूतोऽसि एक सखीन्विहाय रहिस स्थितो वा ल । अथवा तत्समक्ष वेषा सखीना परिहसता समक्ष वा । हे अच्युत सर्वदा निर्विकार, तत्सर्व वचनक्ष्यमसत्करणक्ष्य चापराधजात क्षामये क्षामयामि लामप्रमेय अचिन्त्यप्रभाव । अचिन्त्यप्रभावेन निर्विकारेण च परमकारुणिकेन भगवता लन्माहात्म्यानिभन्नस्य

## ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

सिंदार्ष । तत्त्वा क्षामये इत्युत्तरेण सबन्य । क्षमायोग्यता स्चयन् अपराधस्याज्ञानपूर्वकलमाह । अजानता तव महिमान माहात्म्यं तवेदमीश्वरस्य विश्वलपमजानता अज्ञानिना म्हेन । इमिसित पाठे तु इम महिमानमिति सामानाधिकरण्यम् । आविभूतेश्वर्यस्याप्यज्ञाने हेतुमाह । प्रमादात् विक्षिप्तचित्तत्या प्रणयेन क्षेहिनिमित्तविश्वममेण वापि मया यदुक्तमिति सबन्ध ॥४९॥ यचावहासार्थं परिहासप्रयोजनायासत्कृतोऽसि परिभूतोऽसि । विहरण विहार कींडा पाद्य्यायामो वा, शयन शय्या, आसनमास्थायिका सिंहासनादि,
भोजनमदनमित्येतेषु विहारादिषु असत्करण चोत्कृष्टेन सह निकृष्टस्य समानत्या प्रवृत्ति । एक परोक्ष रहिस सबसत्कृतोऽसि ।
अथवा समक्ष प्रत्यक्षमि यत् असत्कृतोसि परोक्ष वा प्रत्यक्ष वा तदसत्करण यन्मया परिभूतोऽसि तत्सर्वमपराधजात लामह क्षामये
क्षमा कारये । पूर्व मातुल्य खसमान ज्ञालाऽसत्कृत्येदानीमप्रमेथ बुद्धा क्षामय इत्याशयेनाह—अप्रमेयिति । असत्कृतोऽह क्षमा

६ श्रीवरीक्याक्या ।

प्राक्तत सखेति मत्वा प्रसम हठेन तिरस्कारेण यदुक्त तत्क्षामये त्वामित्युक्तरेणान्वयः । किं तत् । हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति । सिंपरार्ष । प्रसमोक्तौ हेतु –तव महिमानमिद च विश्वरूपमजानता मया प्रमादात्प्रणयेन खेहेनापि वा यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥ किंच— यचेति । हे अच्युत, यच परिहासार्य कींडादिषु तिरस्कृतोऽसि । एक केवळ । सखीन्विना रहसि स्थित इत्यर्थ । अथवा

# पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः क्रतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ तसात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीद्यम् ।

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

ब्दः क्रियाविशेषणार्थः। प्रत्यक्षं वासत्कृतोऽसि तत्सवैमपराधजात क्षामये क्षमा कारये त्वामहमप्रमेय प्रमाणातीतम् ॥ ४२ ॥ यतस्त्व—पितासीति । पितासि जनयिनासि लोकस्य प्राणिजातस्य चराचरस्य स्थावरजङ्गमस्य । न केवल त्वमस्य जगन पिता पूज्यश्च पूजाहा यतो गुरुर्गरीयानगृहतर । कस्माद्ध ह तरस्त्विमत्याह। नच त्वत्समस्त्वजुल्योऽन्योऽस्ति। नहीश्वराद्वय सभवत्यनेकेश्वरत्वे व्यवहारानुपपत्ते त्वत्सम एव तावद्न्यो न संभवामि कुत एवान्योऽभ्यायिक स्थात्। लोकत्रयेऽपि सर्वसिमन्नप्रतिमप्रभाव प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा न विद्यते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स त्वमप्रतिमप्रभाव हेऽप्र-तिमन्नभाव निरतिशयप्रभावेत्यर्थः॥ ४३ ॥ यत एव—तसात्प्रणम्य नमस्कृत्य प्राणिधाय प्रकर्षेण नीचै-

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

यितव्येसत्रापितितः हेतुमाह—अप्रमेयिति ॥ ४२ ॥ वाचितिक मर्दायमपराधनात त्वया क्षन्तव्यितिसुक्तिनिद्वानीं मदीयोऽपराधो न त्वया गृष्टीतव्यो गृहतोऽपि सोढव्य इसाह—यन इति । गुणाधिक्यात्पूनाईत्व धर्मा त्मज्ञानसमदायप्रवर्तकरवेन शिक्षयितृत्वाद्धरत्व गुरूणामपि सूत्रादीना गुरूत्वादृशीयस्व तदेव प्रश्चद्वारा साधयति—कस्मादिति । ईश्वरान्तर तुल्य भविष्यतीत्याशङ्काह—नहीति । ईश्वरमेदे प्रत्येक स्वातन्त्र्यात्तदेकमत्वे हेत्वभावा-क्षानामितत्वे चैकस्य सिस्क्षायामन्यस्य सिन्धिशीसंभवाद्यवहारलोपाद्युक्तमीश्वरनानात्विमत्यर्थ । अभ्यधिका-सन्त्र केमुतिकन्यायेन दर्शयति—त्वतसम इति । तत्र हेतुमवतार्य व्याकरोति—अप्रतिमेत्यादिना ॥ ४३ ॥ निरित्वयप्रभाव हेत्कृत्याप्रतिमेत्यादिना प्रसादये प्रणामपूर्वक त्वामित्याह—यत इति । प्रसादनानन्तर भगवता ३ वीलकण्डल्याल्या (चतुर्धरी)।

द्त्तवानसीत्यर्थं ॥ ४२ ॥ अप्रमेयत्वमेवाह —िपतासीति । यतस्त्वमसाक पितासि अतोऽसामि शिशुमि कृता अपराधास्त्वया क्षन्तंव्या एवेति भाव ॥ ४३ ॥ एतदेवाह—तस्मादिति । यसात्व पिता गुरुश्च तसात्काय ४ मञ्जसद्वीन्यास्या ।

ममापराधा क्षन्तव्या इत्यर्थ ॥ ४२ ॥ अचिन्त्यप्रभावतामेव प्रपश्चयति—अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकस्त्वमित पूज्यश्वाति सर्वेश्वरत्वात् । गुरुश्चाति शास्त्रोपदेष्ठ । अत सर्वे प्रकारेर्गरीयान् गुरुतरोऽति । अतएव न लत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि हे अप्रतिमप्रभाव, यस्य समोऽपि नास्ति द्वितीयस्य परमेश्वरस्यामावात्तस्याधिकोऽन्य कुत स्यात् सर्वेथा न सभाव्यत एवेल्थ्यं ॥ ४३ ॥ यसादेव तस्मात्प्रणम्य नमस्कृत्य ला प्रणिधाय प्रकषेण नीचैधृत्वा काय दण्डवद्भूमौ पातियिलेति यावत् । प्रस्पदये लामीश्वमीक्य सर्वस्तुत्यमहमपराधी । अतो हे देव, पितेव पुत्रस्यापराध सखेव सल्युरपराध प्रिय ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

न करोमीति न वाच्यम् । यतोऽसत्करणेन खपदात्सर्वोत्तमात् सदैवाप्रच्युत इति ध्वनयन् सबोधयति—हेऽच्युतेति ॥ ४२ ॥
मयातीवानुचितमेव कृत क्षमापन च कर्तव्यमेव लया च क्षन्तव्यमेव । यतस्त्व प्राणिनिकायस्य स्थावरजगमस्य पिता जनकोऽित पूज्य पूजाईश्वासि । यतो गुरुर्घमेव्रह्मोपदेष्टा गरीयान् गुरुतरोति । भगवतो गुरुतरत्ते हेतुमाह । न लत्समखुल्योऽस्ति द्वितीयस्य-श्वरस्याभावात् ईश्वरस्ते प्रत्येकमैकमत्ये कारणाभावात् नानामतिले चैकस्य सजिहीर्षायामपरस्य विस्वासमवात् अपरस्य पालनेच्छायामेकस्य सजिहीर्षासभवात् व्यवरारलोपप्रसङ्गापत्यानेकेश्वरवादस्यायुक्तलादिति भाव । लत्तुल्य एवान्यो न समवति ।
कृतएव लोकत्रयेऽिष सर्वस्मिन्लोकेऽन्योऽभ्यधिक कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽपीति वा हेतुहेतुमद्भाव । भाष्यस्योपलक्षणार्थलाद्विरोध ।
हेऽप्रतिमप्रभाव, प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा उपमा न विद्यते उपमा यस्य स चासौ प्रभावो यस्य स तथा । अतस्त्वमेव सर्वेषा
पित्रादिरिति भाव ॥ ४३ ॥ यसादेव तस्मात्काय शरीर प्रणिधाय प्रकर्वेण नीचै कृता दण्डबद्भूमौ पातियत्वा प्रणम्य लामह

तत्समक्ष तेषा परिइसता सखीना समक्ष पुरतोऽपि तत्सर्वमपराधजात त्वामप्रमेयमिनन्त्यप्रमान क्षामये क्षमा कारयामि ॥ ४२ ॥ अन्विन्त्यप्रभावमेवाइ—पितेति । न विचते प्रतिमा उपमा यस सोऽप्रतिम तथाविष प्रभावो यस तव हे अप्रतिमप्रभाव, त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता जनकोऽसि । अतएव पूज्यस्य गुरुत्र गुरोरपि गरीयान् गुरुत्र अतो लोकज्येऽपि त्वत्सम एव तावदन्यो नास्ति परमेश्वरस्यान्यस्थामावात्, त्वत्तोऽभ्यधिक पुन कृत स्थात् ॥ ४३ ॥ यस्यदेव—तस्मादिति । तस्यात्वामीश जगत स्वा-मिनसीक्य स्तुल प्रसादयो प्रसादयामि । कथम् । काय प्रणिधाय दण्डविद्वपास्य प्रणम्य प्रकर्षेण नत्या । अतस्त्व ममापराष सोद्ध क्षन्तु-

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोहुम् ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्वं हृषितोऽसि दृद्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव।

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

र्धृत्वा कार्य शरीर प्रसाद्ये प्रसाद कार्ये त्वामहमीशमीशितारमीख्यं स्तुत्यं। त्वं पुन' पुत्रस्यापराधं पिता यथा क्षमते सर्व सखेव च सख्युरपराधं यथा वा प्रियः प्रियाया अपराधं क्षमत एवमईसि हे देव, सोढुं प्रसिह्त क्षन्तुमित्यर्थ ॥ ४४ ॥ अदृष्टपूर्वमिति। अदृष्टपूर्वन कदाचिद्पि दृष्टपूर्वमिदं विश्वक्रपं तव मयान्येवां तद्ह दृष्ट्वा हृषितोऽस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो मेऽतस्तदेव मे मम द्र्शय हे देव, क्रपं यन्म- स्सखं। प्रसीद देवेश जगिववास जगतो निवासो जगिववासो हे जगिववास॥ ४५॥ किच—किरीटिन- मिति। किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं चक्रहस्तमिच्छामित्वा प्रार्थये त्वा दृष्टमहं तथेव पूर्व-

### २ आनम्द्रिगिरिज्याख्या।

कतेल्यं प्रार्थयते—त्वं पुनिति । त्रिय इव प्रियाया इतीवकारोऽनुषज्यते । त्रियायाईसीति छान्दस सिन्ध । अन्तु मद्पराधजातमिति शेष ॥ ४४ ॥ हेत्किपूर्वक विश्वरूपोपसहार प्रार्थयते—अदृष्टित । हिषतो हृष्टस्तुष्ट इति धावत् । भयेन तद्वेतुविकृतदर्शनेनेत्यर्थ ॥ ४५ ॥ तदेव दर्शयेत्युक्त कि तदित्यपेक्षायामाह—किरीटिनिमिति । इ नीककण्डव्याक्या ( चतुर्षती )।

शरीरं प्रणिधाय भूमें। कृत्वा दण्डवत्प्रणम्य त्वा प्रसाद्ये । ईड्य स्तुत्यम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ४४ ॥ एव स्तुत्वा खेष्ट प्रार्थयते—अद्दृष्टपूर्विमिति । हे देव, कदाचिद्पि पूर्व न दृष्ट तादशमदृष्टपूर्वे तव रूप दृष्ट्वा हृषित उत्फुङोऽसि । सथा विकरालरूपदर्शनजेन भयेन च भे मम मन प्रव्यथितम् । अतस्तदेव धारणाविषयभूत रूप मे महा दृशय ॥ ४५ ॥ तदेव रूपमाह—किरीटिनमिति । एतेनार्जुनस चक्रगदाकिरीटोपेत चतुर्भुज मगवतो रूप धारणा-

### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

पतितिव त्रियाया पतिव्रताया अपराध ममापराय ल सोद्ध क्षन्तुमईसि अनन्यशरणलान्मम । त्रियायाईसी खंत्रेवशब्दलोप सिन्धिश्च छान्दस ॥ ४४ ॥ एवमपराधक्षमा प्रार्थ्य पुन प्राप्तृपदर्शन विश्वरूपोपसहारेण प्रार्थयते द्वाभ्या—कदाप्यदृष्टपूर्व पूर्वेमदृष्ट विश्वरूपं दृष्ट्वा हितते हृष्टोऽस्मि । तदिक्कतरूपदर्शनजेन भयेन च प्रव्यित व्याकुलीकृत मनो मे । अतस्तदेव प्राचीनमेव मम प्राणापेक्षयापि त्रिय रूप मे दर्शय । हे देव हे देवेश, हे जगिववास, प्रसीद प्राप्तृपदर्शनरूप प्रसाद मे कुर ॥ ४५ ॥ तदेव रूप विवृणोति—किरीटवन्त गदावन्त चक्रहस्त च ला ला दृष्टुमिच्छाम्यह तथैव पूर्ववदेव । अतस्तिनैव

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रसाद्ये। प्रसादं कार्ये। इदमलावर्यकिमलत्रान्यदिप हेतुद्वयमाह। ईश ईशितार सर्वेनियन्तारमीक्व स्तोतु योग्य ल च पिता यथा पुत्रसापराधं क्षमते यथाच सख्यु सखा यथाच प्रियाया भार्याया प्रिय भतेति तद्वत्वन्तु योग्योसि जगज्जनकलात् पितृ लम्। सयुजौ सखायगिति मन्त्रवर्णात्सिखल निखलप्रपञ्चपोषकलात् भर्तृल च तवास्तीति पित्रादिवनमुख्यपित्रादिस्ल अवर्य सोद्धमईसीति स्वयन्द्वयात्त्रत्रयोपादानम्। प्रियायाईसीति स्विराषं। किच नरनाव्यात्मकक्रीडाविधानार्थं मम बुद्धावरण लयैय कृतिमिति ध्वनयन्सबोधयिति—हे देवेति ॥ ४४॥ एवमपराधक्षमा प्रार्थ्यामिलिषत प्रार्थयते—अद्देशित द्वाभ्याम्। मयान्यैवी कदाचिदिप न दृष्टपूर्व इद तव विश्वरूप दृष्ट्या हृषितोस्सि हर्षं प्राप्तोसि। अदृष्टपूर्वलादेव भयेन च व्यथित दु खित मे मन । अतो यस्मिष्ठद् विश्वरूप लया प्रदर्शित तदेव मुख्यरूप मम प्रदर्शय। प्रदर्शन चैतद्भूपाधिष्ठानलेन स्थितस्यैव प्रयोतनमात्र लया कर्तव्यमस्ति नतूपाद्य प्रदर्शयतव्यमिति देवेति सबोधनस्य गृद्धामिसि।। देवरूप द्योतनात्मक रूपमित्येक वा पद। तव देवेश ल जगिववास ल च मया प्रस्थितव्यमिति देवेति सबोधनस्य गृद्धामिसि।। देवरूप दिरोधानमेवोचितमिति द्योतनार्थं सबोधनद्वय हे देवेश हे जगिववासेति।। ४५॥ तदेवेत्युक्त विश्वद्यति। किरीटवन्त तथा गदावन्त चक्र सुदर्शन हस्ते यस्य तादश लामह दृष्टुमिच्छामि

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

मईति । कस्य क इव । पुत्रस्यापराध कृपया पिता यथा सहते, सरुयुभित्रस्यापराध सखा निरुपाधिवन्धुर्यथा, त्रियश्च त्रियाया अपराध तिल्यार्थ यथा तद्वत् ॥ ४४ ॥ एव क्षमापियता प्रार्थयते —अदृष्टपूर्वमिति द्वाभ्याम् । हे देव, पूर्वमदृष्ट तव रूप दृष्ट्वा हृषितो हृष्टोऽसि । तथा मयेन च मे मन. प्रव्यथित प्रचलित । तसान्मम व्यथानिवृत्तये तदेव रूप दृश्य । हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्तो भव ॥ ४५ ॥ तदेव रूप विशेषयन्नाह —किरीटिनमिति । किरीटिन गदावन्त चन्नहस्त च त्वां द्रष्टुमिच्छामि पूर्व यथा

# तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच । मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

विद्यर्थः। यत एवं तसात्तेनैव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहत्य विश्वरूप तेनैव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ अर्जुन भीतमुपल-श्योपसंहत्य विश्वरूपं त्रियवचनेनाश्वासयन् श्रीभगवानुवाच—मयेति । मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वय्यनुग्रहबुद्धिस्तद्वता प्रसन्नेन मया तव हेऽर्जुन इद पर रूपं विश्वरूपं दर्शितमात्मयोगादात्मन ऐश्व-र्थस सामर्थ्यात्तेजोमय तेजःप्रायं विश्व समस्तमनन्तमन्तरहितमादौ भवमाद्यं यद्भूपं मे मम त्वदन्येन

### २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

चक्र हस्ते यस्य तमिति न्युत्पत्ति गृहीत्वाह—चक्रेति । मदीयेच्छा फल्पर्यन्ता कर्तेन्येलाह—यत इति । चतुर्यु-जत्वे कथ सहस्रवाहुत्व तन्नाह—वार्तमानिकेनेति । सति विश्वरूपे कथ पूर्वरूपभाक्तव तन्नाह—उपसंह-त्येति ॥ ४६ ॥ अर्जुनेन स्थाने हृषीकेशेलादिनोक्तस्य भगवतो वचनमवतारयति—अर्जुनमिति । भगवत्यसादै-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

विषय इति दर्शितम्। हे सहस्रवाहो हे विश्वमूर्ते सहस्रवाहुत्वादिकमुपसहत्य तेनैव रूपेण भव प्रकटो भव॥ ४६॥ एवमर्जुनेन प्रार्थितस्तं स्तुवन्भगवानुवाच—मयेति त्रिसि । हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया तव तुभ्यमिद पर रूप दर्शि-तम्। आत्मयोगात्स्वसामर्थ्यात्। करुणया नतु तद्दर्शनेऽधिकारोऽस्ति। तथाच प्रागुक्तम् 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इति। तेजोमय चिद्रूप दिव्य विश्व विश्वात्मक आद्यमनादि अनन्त च यत् रूप त्वदन्येन कदाचिद्पि न पूर्वे इष्ट

### ४ मधुसद्नीव्याख्या।

रूपेण चतुर्भुजेन वसुदेवात्मजत्वेन भव हे इदानीं सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते उपसहस्य विश्वरूप पूर्वरूपेणैव प्रकटो भवेत्यर्थ । एतेन सर्वदा चतुर्भुजादिरूपमर्जुनेन भगवतो दश्यत इत्युक्तम् ॥४६॥ एवमर्जुनेन प्रसादितो भयबाधितमर्जुनमुपलभ्योपसहस्य विश्वरूपमुचितेन वचनेन तमाश्वासयित्रिभि —श्रीभगवानुवाच हे अर्जुन, माभैषी । यतो मया प्रसन्नेन खिद्वषयकृपातिशयवता इद विश्वरूपात्मक पर श्रेष्ठ रूप तव दिशेतमात्मयोगात् असाधारणान्निजसामर्थ्यात् । परख विश्वणोति । तेजोमय तेज प्रचुरं विश्व सम-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तसान्मिदच्छानुसारेणैव हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, मिदच्छापिरसमाह्या पुनरिप विश्वमूर्तिल तिरोघाय तेनैव रूपेण वसुदेवपुत्रमू-तिरूपेण सहस्रबाहुल तिरोघाय चतुर्भुजेन तथैव पूर्वरूपेण प्रकटीमवेल्यर्थ ॥ ४६॥ अर्जुन मीतमुपलक्ष्य विश्वरूप तिरोघाय प्रियव-चसा आश्वासयन् श्रीभगवानुवाच—मया प्रसन्नेन लय्यनुप्रहबुद्धिमता इद परं पारमेश्वर रूप तव दर्शितं। यतस्ल फलाभिस्धिर-हितलात् शुद्धो मद्भक्त इति व्यनयन्सबोधयित हेऽर्जुनेति। आत्मनो योगैश्वर्यस्य सामर्थ्यात्तेजोमय तेज प्रायं विश्व समस्य सर्वात्मक अनन्तमन्तविधुर आदिभवमाय सर्वादौ सत् यन्मे विश्वरूपमिद लदन्येन केनचित्पूर्वं न दृष्टम् ॥ ४७॥ मम विश्वरूपदर्शनेन

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

दृष्टोऽसि तथैव। अतो हे सहस्रवाहो, विश्वमूर्ते, इद विश्वरूप सहस्य तेनैव किरीटादियुक्तेन चतुर्भुजेन रूपेण भवाविभेव। तदनेन श्रीकृष्णमर्जुन पूर्वमिष किरीटादियुक्तमेव परयतीति गन्यते। यतु पूर्वमुक्त विश्वरूपदर्शने 'किरीटिन गदिन चक्रिण च परयामि' इति तह्रदुकिरीटायभिप्रायेण। यहा। पतावन्त काल य त्वा किरीटिन गदिन चक्रिण च सुप्रसन्नमपश्य तमेवेदानीं तेजोराशि दुनिरीक्ष्य परयामीत्येव तत्र बहुवचनव्यक्तिरित्यविरोध ॥ ४६॥ एव प्रार्थितः सन् तमाश्वास्यन् श्रीभगवानुवाच—मयेति त्रिभिः। हे अर्जुन, किमिति विमेषि। यतो मया प्रसन्नेन कृपया तवेद परमुक्तम रूप दर्शितम्। आत्मनो मम योगायोगमायासामध्यात्। परत्वमेवाह । तेजोमय विश्व विश्वात्मकृतन्तमाय च यन्मम रूप त्वदन्येन त्वादृशाद्भक्तादन्येन न पूर्व दृष्ट तत् ॥ ४७ ॥ एतद्रश्रीनमतिदुर्लभ

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

मयेति नमोनम इलनेन पौन पुन्य भक्त्यतिशयाविष्कारक यदेव भगवतातिक्रान्ताच्यायैरम्यधासि स्वस्वरूप तवेवार्जुना प्रत्यक्षोपल्डम्भ-विषयापक्ष स्तोत्रद्वारेण प्रकट्यतीति तद्याख्यान केवल पौनरुक्त्यप्रसङ्घायेति विरम्यते ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ ५८ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च कियाभिर्न तपोभिरुप्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वद्न्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ मा ते व्यथा मा च विमूदभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृद्धमेद्म्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९ ॥

### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम्।

स्वत्तोऽन्येन केनिचन्न हष्टिपूर्वम् ॥ ४७ ॥ आत्मनो मम कपदर्शनेन छतार्थ एव त्वं संवृत्त इति ततः स्तौति—न वेदेति। न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैश्चतुर्णामपि वेदानामध्ययनैर्यथावद्यज्ञाध्ययनैश्च।वेदाध्ययनैरेव यज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वातपृथग्यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोपलक्षणार्थम्। तथा न दानैस्तुलापुरुषा- दिभिनं च क्रियाभिरग्निहोत्रादिभिः श्रौतादिभिनंपि तपोभिरुग्नैश्चान्द्रायणादिभिरुग्नैश्चोरैरेवक्षपो यथा दिभिनं विश्वकृषं यस्य सोऽहमेवकृषः शक्यो न शक्योऽहं नृलोके मनुष्यलोके द्रष्टं त्वद्न्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ मा ते व्यथेति। मा ते व्यथा माभूते भयं मा च विमूदभावो विमूदिचत्तता हृष्ट्रोपलभ्य कृषं घोर-

### २ आतन्दगिरिज्याख्या ।

कोषायलभ्य तद्दर्शनमित्याशयेत्यानाह—मयेति ॥ ४७ ॥ तच्छब्देन प्रकृत द्रश्नेन परामृहयते । वेदाध्ययनारपृथग्यज्ञा-ध्ययनप्रहण पुनरुक्तरयुक्तमित्याशङ्काह—न वेदेति । नच वेदाध्ययनप्रहणादेव यज्ञविज्ञानमपि गृहीतमध्ययन-स्वार्थावनोधानतत्वादिति वाच्य, तत्याक्षरप्रहणान्ततया वृद्धे साधितत्वादिति भाव । श्लोकपूरणार्थमसहितकरण, त्वक्तोऽन्येन मदनुप्रहित्वहीनेनेति शेष ॥ ४८ ॥ विश्वस्त्यदर्शनमेव स्तुत्वा यद्यसादृश्यमानाहिमेषि तहिं तदुपसह-रामीत्याह—मा ते व्यथेति । बहुविधमनुभूतत्वमभिप्रेत्येदगित्युक्तमिद्गिति प्रत्यक्षयोग्यत्वम् । तदेवेत्युक्त इद्

दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥ योगैकगम्यमेतत्कर्मिणा दुष्प्रापमित्याह—न वेदेति । वेदाना यज्ञाना चाध्ययनैरिघगमे नच दानैनेच कियाभिः स्मृत्युक्ताभिरापूर्तादिभिर्वापीकृपारामादिभिरतपोभि कृच्छ्चान्द्रायणाये । उम्रैर्मासोपवासायैः। च्छोके एवरूपोऽह द्रष्टु न शक्य । रोरुत्वाभाव आर्थः। त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ इदमतिदुर्छभद्शेन रूप दृष्ट्वापि चेद्यथसे तर्धुपसहरामीदिमित्याशयेनाह—मा ते इति । ममेद ईहक् घोर रूप दृष्ट्वा ते तव व्यथा माभूदिति अध्यदनीव्याख्या।

स्तमनन्तमाय च यन्मम रूप लदन्यन केनापि न दृष्युर्व पूर्व न दृष्टम् ॥४०॥ एतद्रूपदर्शनात्मकमितुर्द्धलेम मत्रसाद लब्ध्वा कृतार्थं एवािल लिमिलाह—वेदाना चतुर्णामिप अध्ययनैरक्षरप्रहणरूप , तथा मीमासाकल्पसूत्रादिद्वारा यज्ञाना वेदबोधितकर्मणामध्य-यनैरखंविचाररूपैवेदयज्ञाध्ययने , दानैस्तुलापुरुषादिमि , क्रियािमरिमहोत्रादिश्रीतकर्मिम , तपोिम कृच्छ्रचान्द्रायणादिमिरुप्रै कायेन्द्रियशोषकत्वेन दुष्करे एवरूपोऽह न शक्य गृलोके मतुष्यलोके दृष्टु लदन्येन मदनुप्रहृतिन हे कुरुप्रवीर, शक्योहिमित वक्तये विसर्गलोपश्चान्दस । प्रत्येक नकाराभ्यासो निषेधदार्व्याय। नच क्रियािमरिखत्र चकारादनुक्तसाधनान्तरसमुचय ॥४८॥ एव लदनुप्रहृश्यमाविभूतेन रूपेणानेन चेत्तवोद्वेगस्तर्हि—इद घोर ईदक् अनेकबाह्नादियुक्तत्वेन भयकर मम रूप दृष्ट्वा स्थितस्य ते तव या व्यथा भयनिमित्ता पीडा सा मामूत्। तथा मद्भूपदर्शनेऽिप यो विमृह्मावो व्याकुलचित्तलमपरितोष सोिप माभूत्। किंदु व्यपेतभीरपगतभय प्रीतमनाश्च सन् पुनस्त्व तदेव चतुर्भुज वासुदेवलादिविश्रिष्ट लया सदा पूर्वदृष्ट रूपिमद विश्वरूपोपस-

५ मान्योत्कर्षदीपिका।

कृतार्थं एव ल सपन्न इत्याद्ययेनाह—नेति। न वेदाना चतुर्णामण्यध्ययने गुरुबारणानु चारणळक्षणे। यज्ञाध्ययनैर्यज्ञविज्ञानस्य

मीमासाकल्पस्त्रादेरध्ययनेन दानेगोंदानादिभिनं च कियामि श्रीतसार्तिकियाकळापैन तपोमिश्वान्द्रायणादिभिक्यै घोरैदेंहशोषणैरेन यथा प्रदर्शित विश्वरूप यस्य स एवरूपोऽह लदन्येन मदनुप्रहवर्जितेन द्रष्टु शक्य । अन्ये कुरन केचित्कुरुवीराश्च।

ल तु मे तद्रूपदर्शनलब्बप्रकर्ष कुरुप्रवीर सपन्न इति स्चयन्नाह हे कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ तव प्रसन्नताये प्रदर्शितेन विश्व
रूपेण तव व्यथादिक चेत्तर्हि तदेव मे रूप पर्येत्याह—मा त इति । ईहक् घोर ममेद रूप दृष्ट्वा तव व्यथा मयं मासूत्। मा च

विस्उभानो व्याकुळचित्तता। तथाच व्यपेतभी व्यथारहित प्रीतमनाश्च सन् तदेव खेष्ट चतुर्भुज शङ्कचक्रगदापद्यधर स्थामधन

६ श्रीषरीव्यास्था।

लड्या त कताथों इसीलाह—नेति । वेदाध्ययनातिरेकेण यक्षध्ययनस्यामावात् । यक्षशब्देन यक्षविद्याया कल्पस्त्राया लक्ष्यन्ते । वेदानां यक्षविद्याना चाध्ययनैतिलर्थं । नच दानैनं च क्रियाभिरिश्वहोत्रादिभिनं चोप्रैत्रपोभिश्चान्द्रायणादिभिरेवरूपोऽह त्वदन्येन मतुष्यलोके द्रष्टु शक्य , अपितु त्वमेव केवल मत्प्रसादेन दृङ्ग कृतायों इसि ॥ ४८ ॥ एवमि चेत्तवेद रूप घोर दृङ्गा क्यथा भवति तिहै तदेव रूप दर्शयामीलाह—मा त इति । ईद्रगीदृश मदीय घोर रूप दृङ्गा ते व्यथा मास्तु । विमृद्रभावो विमृद्रत्व च मास्तु ।

### संजय उवाच ।

इत्यर्ज्जनं वासुदेवस्तथोक्तवा खकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥ ५०॥

अर्जुन उवाच।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मीद्दग्यथाद्शितं ममेद् व्यपेतभीर्विगतभयः शीतमनाश्च सन्पुनर्भूयस्त्वं तदेव चतुर्भुजं शङ्खवकगदाः धर तवेष्ट रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९ ॥ इत्यर्जुनमिति । इत्येवमर्जुनं वासुदेवस्तथाभूत वचनमुक्त्वा स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूप दर्शयामास द्शितवान् । भूयः पुनराश्वासयामास चाश्वासितवांश्च मीत-मेनं भूत्वा पुन सौम्यवपुः प्रसन्नदेहो महात्मा ॥ ५० ॥ हष्ट्वेद्मिति । हष्ट्वेदं मानुषं रूपं मत्सस्तं प्रसन्नं तव सौम्यं जनार्दन, इदावीमधुनास्मि संवृत्त संजातः । किम् । सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृति

### २ आनन्डगिरिव्याख्या ।

मिति ॥ ४९ ॥ तदिद वृत्त राज्ञे स्तो निवेदितवानित्याह—सज्जय इति । तथाभूत वचन मया प्रसन्नेनेत्यादि-चतुर्भुज रूप । किं तस्य रूपस्य परिचितपूर्वस्य प्रदर्शनेन प्रमन्नदेहत्वेन चार्जुन प्रत्याश्वासन भगवतो युक्तमित्वत्र हेतुमाह—महात्मेति ॥ ५० ॥ एव भगवदाश्वासित सन्नर्जुनस्य प्रत्युक्तवानित्याह—अर्जुन इति ॥ ५१ ॥ उपा-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

शेष'। विमूढभावो मोहश्च ते माभूत्। व्यपेत्नमीर्निभय प्रीतमनाश्च पुनस्त्व भूत्वा तदेव यत्त्वया द्रष्टु प्रार्थित मे ममेद रूप प्रपश्य ॥ ४९ ॥ सजय उवाच—इतीति । वासुदेवोऽर्जुन प्रति इति पूर्वोक्तरीत्योक्त्वा यथा पूर्वमासी तथा सक मानुष रूप भूय पुनर्दर्शयामास । यदर्जुनेन प्रार्थित चतुर्भुज धारणाविषयविषय रूपं तद् पि तिरोद्धे इत्यर्थ । तथा महात्मा व्यापकोऽपि सन् सौम्यवपुरनुप्रदेहो भूत्वा भीतमेनमाश्वासयामास च ॥ ५० ॥ ततो निर्भय सन्न-र्जुन उवाच—इष्ट्रेति । सचेता अव्याकुछ । प्रकृतिं गतः स्वास्थ्य प्राप्त । सवृत्तो जातोऽसि ॥ ५१ ॥ अस्य ४ मञ्चसद्वनीव्याक्या ।

हारेण प्रकटीकियमाण प्रपश्य प्रकर्षेण भयराहिखेन स्तोषेण च पश्य ॥ ४९ ॥ वाछ्रदेवोऽर्जुनमिति प्रागुक्तमुक्ला यथा पूर्वमासीत्तथा खक रूप किरीटमकरकुण्डलगदाचकादियुक्त चतुर्भुज श्रीवत्सकौ सुभवनमालापीताम्बरादिशोभितं दर्शयामास भूय पुन आश्वासयामास च गीतमेनमर्जुन भूला पुन पूर्ववत्सौम्यवपुरनुप्रशरीर महात्मा परमकारुणिक सर्वेश्वर सर्वज्ञ इलादिकल्याणगुणाकर ॥ ५० ॥ ततो निर्भय सन् अर्जुन उवाच—इदानीं सचेता भयकृतव्यामोहाभावेनाव्याकुलचित्त सब्तोऽस्मि तथा प्रकृति भयकृतव्यागाहिलेन खास्थ्य गतोस्मि । स्पष्टमन्यत् ॥ ५१ ॥ खकृतस्यानुप्रहस्यातिदुर्लभल दर्शयन्

### ५ साष्योत्कर्षदीयिका।

मम रूपिमद मया प्रत्यक्षीकृत प्रकर्षेण विश्वरूपदर्शनजनितव्यथादिनिहृत्यर्थं पर्य ॥ ४९ ॥ एतद्दृतान्तं पृतराष्ट्राय सजयो निवे-दितवानित्याद्द —सजय उनाच । इत्येवमर्जुन वासुदेवस्तथाभूत वचनमुक्ता । वासुदेव इत्यनेन स्कमित्यस्य वसुदेवगृहे जात स्कीय रूपिमत्यर्थं सूचयति । दर्शयामास दिशितवान् पुन पुनराश्वासितवान् । च पुन सौम्यवपु प्रसन्नदेहो भूता । नन्वेव क्षणि-कचित्तेऽर्जुने क्षोभ कृतो न कृतवानित्याशङ्कानिहृत्यर्थमाह । महात्मा कारुण्यादिगुणगणाकरस्तस्य भगवतो युक्तमेव पूर्वपरिचि-तसौम्यवपु प्रदर्शनेनार्जुनाश्वासनमिति भाव ॥ ५० ॥ स्वाभिलित रूप दृष्ट्यार्जुन उवाच । दृष्ट्रेद प्रत्यक्ष मानुष नराकार मत्यस्य सौम्य प्रसन्न तव रूप इदानीं सचेता प्रसन्नमना प्रकृति स्वभाव गत प्राप्त सञ्चत्त सजातोऽस्मि । जनार्दनेति सबोधयन् जना-नसुरान्द्यिति पीडयतीति जनार्दनस्तद्र्शनजन्य भयमिदानीं सौम्यरूपदर्शनेन निष्टत्तमिति सूचयति ॥ ५१ ॥ एव श्रुसा स्वन

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

व्यपगतभय प्रीतमनाश्च सन्पुनस्त्व तदेवेद मम रूप प्रकर्षेण पश्य ॥ ४९ ॥ प्रवसुक्त्वा प्राक्तनमेव रूप दिशतवानिति सजय उवाच—इतीति । श्रीवासुदेवोऽजुनमेवसुक्ता यथा पूर्वमासीत्तथैव किरीटादिसुक्त चतुसुज स्वीय रूप पुनदर्शयामास । प्रनमर्जुन गीतमेव प्रसन्नवपुभूत्वा पुनरप्याश्वासितवान् । महात्मा विश्वरूप कृपाछिरिति वा ॥ ५० ॥ ततो निर्भयः सन्नजुन छवाच—हर्ष्ट्रिति । सचेताः प्रसन्नचित्त इदानीं सवृतः जातोऽस्मि । प्रकृतिं स्वास्थ्य च प्राप्तोऽस्मि । श्रेष स्पष्टम् ॥ ५१ ॥ स्वकृतस्यानुमहस्यातिदुल्यस्व

# श्रीभगवानुवाच ।

सुदुर्दशीमदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । शातुं द्रष्टुं च तक्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम

स्वभावं गतश्चासि॥ ५१॥ सुदुर्दर्शमिति। सुदुर्दर्श सुष्ठ दुःखेन दर्शनमस्येति सुदुर्द्शमिदं रूपं हृष्टवानसि यनमम देवा अप्यस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकाङ्किणो दर्शनेप्सवोऽपि न त्वसिव हृष्टवन्तो न द्रक्त्यन्ति चेत्यभिप्रायः॥ ५२॥ कसात्—नाहमिति। नाहं वेदैर्ऋग्यजुःसामाथवं-वेदैश्चतुर्भिरपि न तपसोग्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न चेज्यया यक्षेन पूजया वा शक्य पवंविधो यथादिशांतप्रकारो द्रष्टुं हृष्टवानसि मां यथा त्वम्॥ ५३॥ कथं पुनः शक्य इत्युज्यते—भक्त्येति। भक्त्या तु किंविशिष्ट्येत्याह—अनन्ययाऽपृथ्यभूत्या भगवतोऽन्यत्र पृथङ् न कदाचिदपि या भवति सा त्वनन्या भक्तिः सर्वेरपि करणैर्वासुदेवादन्यन्नोपळभ्यते यथा सानन्या

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्वत्य विश्वरूप स्रोतु भगवदुक्तिमुश्थापयति—भगवानिति । त्वद्यतिरिक्तानामिद् रूप द्रष्टुमशक्यमित्येतद्विश-द्रयति—देवाद्य इति ॥ ५२ ॥ दर्शनोपायाभावादुर्दशैत्वमिति शक्काते—कस्मादिति । वेदादिष्प्रायेषु सत्स्वि भगवातुक्तरूपो न शक्यो द्रष्टुमित्याह—नाह्यसिति । तर्हि दर्शनायोग्यत्वाद्रष्टुमशक्यत्वमित्याशक्क्याह—हष्ट्यानिति ॥ ५३ ॥ केनोपायेन तर्हि द्रष्टु शक्यो भगवानिति प्रच्छति—कथिसिति । शास्त्रीयज्ञानद्वारा तद्दशैन सफछ सिध्यतीत्याह—उच्यत इति । न भक्तिमात्र तत्र हेतुरिति तुशब्दार्थं स्फुटयति—किमित्यादिना । अनन्या ३ नीळकण्डव्याक्या (प्रवर्धती)।

विश्वरूपदर्शनस दौर्छ म्य दर्शयन् श्रीमगवानुवाच—सुदुर्द्शिमिति । दर्शनकाङ्क्षिणः दर्शन काङ्क्षन्ते एव नतु लमन्ते ॥ ५२ ॥ नाहमिति । न वेदयज्ञाध्ययनैरित्यनेनोक्त एवार्थः पुनरुच्यते विश्वरूपदर्शनसातिदौर्छम्यसूचनाय । स्पष्टार्थश्च श्लोकः ॥ ५३ ॥ कथं तर्हि द्रष्टु शक्यस्त्वमत आह—भक्त्येति । मत्त्या आराधनेन । अनन्ययाव्य-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

चतुर्भिः श्रीभगवानुवाच—मम यद्रूपमिदानीं ल दष्टवानित इदं विश्वरूप सुदुर्दर्शं अल्पन्त द्रष्टुमशक्य। यतो देवा अप्यस्य रूपस्य निल्ल सर्वदा दर्शनकाङ्क्षिणो नतु लिमव पूर्वं दष्टवन्तो न वाऽपे द्रश्यनतीलिभिप्राय। दर्शनाकाङ्क्षया निल्लोक्ते ॥५२॥ कसादेवा एतद्रूप न दष्टवन्तो न वा द्रश्यन्ति मद्रक्तिश्चलादिलाह—न वेदयज्ञाध्ययनैरिलादिना गतार्थं क्षोक परमदुर्लभलख्यापनाया- भ्यस्त.॥ ५३॥ यदि वेदतपोदानेज्याभिर्द्रष्टुमशक्यस्ल तिर्दे केनोपायेन द्रष्टु शक्योऽसील्यत आह—साधनान्तरव्यावृत्त्यर्थंखु- शब्द । भक्लैवानन्यया मदेकनिष्ठया निरित्रायप्रीला एविष्ये दिव्यरूपधरीऽह ज्ञातु शक्य शास्त्रतो हे अर्जुन, शक्य अहमिति

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

कृतस्यातिदुर्लभस्यानुप्रहस्य वैयर्थ्यपरिहाराय श्रीभगवानुवाच । यन्मम रूप मदनुप्रहेण ल दृष्टवानसि तिददमन्येषा सुष्टु दु खेनाल्य-न्तकष्टेन दर्शनमस्येति सुदुर्दर्श यतोत्युत्तमा सात्त्विकास्त्रह्शनार्थिनश्च देवा इन्द्रादयोऽपि न तत्त्वमिव दृष्टवन्तो न च द्रक्ष्यन्तीलाश-येनाह—देवा इति ॥ ५२ ॥ तत्र देलाकाङ्क्षायामाह—नेति । यथा विश्वरूप मा त्व दृष्टवानसि । एवविघोऽह न वेदै ऋगा-दिभि न तपसोप्रेण चान्द्रायणादिना न दानेन गोदानादिना नचेज्यया यज्ञेन पूज्या वाऽन्यैर्मदल्यन्तानुप्रहरितिर्द्रष्टु शक्य ॥ ५३ ॥ उक्तसाधनैस्ल दृष्टुमशक्यस्ति केनोपायेन दृष्टु शक्य इलत आह । भक्तया तु भक्तीतरसाधनव्यवच्छेदार्थस्तुशब्द । कि भक्ति-मात्र लद्शेनहेतुरिलतस्ता विश्वनिष्ट । अनन्यया भगवतो वासुदेवादन्यत्र पृथक्षदाचिदिष या न भवति तया ईश्वरे परानुर-

# दर्शयन् श्रीभगवानुवाच—सुदुर्दशीमिति । यन्मम विश्वरूप त्व दृष्टवानिस इद सुदुर्दर्शमत्यन्त द्रष्टुमशक्यम् । अतो देवा अप्यत्य स्वत्य सर्वदा दर्शनमिन्छन्ति न केवल पुनरिद पश्यन्ति ॥ ५२ ॥ तत्र हेतु —नाहमिति । त्यष्टार्थं ॥ ५३ ॥ केनोपायेन तर्षि द्रष्टु शक्य इति तत्राह्—अत्तरोति । अनन्यया मदेकनिष्ठया भक्ता त्वेवभूतो विश्वरूपोऽह तत्त्वेन परमार्थतो हातु शक्य शासतो

# मत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्गक्तः सङ्गवर्जिनः। निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ५५॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे विश्वरूपदर्शन नामेकादशोऽध्याय ॥ ११॥

#### १ श्रीमञ्डाकरमाप्यम् ।

भक्तिस्तया भक्ता शक्योऽहमेवविधो विश्वक्षपत्रकारो हेऽर्जुन, झानुं शास्त्रतो न केवलं झानुं शास्त्रतो द्रष्ट च साक्षात्कर्तुं तत्वेन तत्त्वत प्रवेष्ट च मोक्ष च गन्तु परन्तप ॥ ५४ ॥ अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतोऽर्थो नि श्रेयसाथाऽनुष्टेयत्वेन समुच्चित्योच्यते—मत्कर्मकृदिति । मत्कर्मकृन्मदर्थ कर्म मत्कर्म तत्करोतीति मत्कर्मकृत् मत्परम करोति शृत्यः खामिकर्म न त्वात्मन परमा प्रत्य गन्तत्या गतिरिति खामिन प्रतिपद्यते, अय तु मत्कर्मकृन्मामेव परमा गति प्रतिपद्यत इति मत्परमोऽह परमः परा गतिर्थस्य सोऽय मत्परमस्तथा मद्भक्तो मामेव सर्वप्रकार् सर्वात्मना सर्वोत्माहेन भजत इति मद्भक्त सङ्गवर्जितो धनमित्रपुत्रकलश्रवन्धुवगेषु सङ्गवर्जित सङ्ग प्रीति स्नेहस्तद्वर्जितो निर्वेरो निर्गः

#### २ आनन्द्गिरिज्याच्या ।

भक्तिमेव व्यनकि—सर्वरिति ॥ ५४ ॥ भक्ता त्विति विशेषणादन्येषामहेतुत्वमाशङ्काह—अधुनेति । समु-चित्र सिक्षप्य पुञ्जीकृत्येति यावत् । मत्कर्मकृदित्युके मत्परमत्वमाधिकमिति पुनरुक्तिरित्याशङ्काह—करोतिति । भगवानेव परमा गतिरिति निश्चयवतस्तत्रव निष्ठा सिध्यतीत्याह—तथेति । न तत्रेव सर्वप्रकारभेजन धनादिस्नेहा-कृष्टत्वादित्याशङ्काह—सङ्गेति । द्वेषपूर्वकानिष्ठाचरण वेरमनपकारिषु तद्भावेऽपि भवत्येवापकारिष्विति शङ्कित्वाह— ३ नीककण्डम्याच्या (बहुधरी)।

भिचरितया । अखण्डयेत्यर्थ । अहमेनविधो ज्ञातु शक्यस्त्वपदार्थशोधकशास्त्रत । द्रष्टु शक्यो ध्यानत । तत्त्वेन याथात्म्येन प्रवेष्टु शक्यस्तत्त्वमितवाक्यार्थजज्ञानत । हे परमज्ञानशत्त्रं तापयतीति परतप ॥ ५४ ॥ शास्त्रसर्वस्व सगृह्णाति—मत्कर्मफृदिति । मदर्थमेव कर्माणि करोतीति मत्कर्मकृत् । अहमेप परमो निष्कल प्राप्यो यसेति स मत्परम । एतेन कृत्स्न कर्मयोगो ध्यानयोगश्च त्वपदार्थशोधक उक्त । मम भक्त आराधनकृदित्युपासनाका- ४ मधुसदनीव्यास्था ।

छान्दसो विसर्गलोप पूर्ववत् । न केवल शास्त्रज्ञो ज्ञातु शक्योऽनन्यया भक्त्या किंतु तत्त्वेन द्रष्टु च खरूपेण साक्षात्कर्तुं च शक्यो वेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिध्यासनपरिपाकेण । ततश्र खरूपसाक्षात्काराद्विद्यातत्कार्यनिवृत्तौ तत्त्वेन प्रवेष्टु च मद्भूपतयै-वाप्तु चाह् शक्यो हे परतप, अज्ञानशञ्जदमनेऽतिश्रवेशयोग्यता सूचयित ॥ ५४ ॥ अधुना सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतोऽथों नि श्रेयसार्थिनामनुष्टानाय पुजीकृत्योच्यते—मदर्थं कमं वेदिविहित करोतीति मत्क्मंकृत् । खर्गादिकामनाया सत्या कथमेवमिति नेत्याह । मत्परम अहमेव परम प्राप्तव्यत्वेन निश्चितो नतु खर्गादिर्यस्य स । अतएव मत्प्राप्त्याशया मद्भक्त सर्वे प्रकारैमंम मजनपर । पुत्रादिष्ठ स्रहे सति कथमेव स्यादिति नेत्याह—सङ्गवर्जित बाह्यवर्षुस्प्रहा श्रून्य । शत्रुषु द्वेषे सति कथमेव

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

क्तिलक्षणया वासुदेवादन्यत्र सर्वकरणप्रवृत्तिनिवारकया अहमेवविधो विश्वरूपधर शाक्षणासमावनादिनिवृत्तिपुर सर द्रष्टु च लम्मिव साक्षात्वर्जुं च तत्त्वेन तत्त्वत प्रवेष्टु च । अवणादिना तत्त्वसाक्षात्कारेण मोक्षमेकीमावलक्षण जीवन्मुक्तिं विदेहकैवल्याख्य च गन्तुमित्यर्थ । नतु 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन दानेन तपसाऽनाशकेन'इति श्रुत्या साधनलेन बोधितामा वेदानुवचनादीना का गतिरिलाशङ्क्षम साङ्गे स्तैरेतज्जन्मिन जन्मान्तरे वा कृतैश्चित्तशुद्धामप्यनन्या मनआदिशत्रुतापनशमदमादिस-पन्ना भिक्तितो मत्त्वरूपज्ञानादीति भिक्तिद्वारा तेषा साधनलाददोष इल्याशयेन सर्वोधनाभ्या समाधत्ते हेऽर्जुन हे परतपेति ॥५४॥ इदानी शास्त्रसारभूतस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतमर्थं नि श्रेयसप्रयोजनक सगृह्यावर्यमनुष्टानायातिकारणिको भगवानाह । मदर्थं मरप्रीत्यर्थं वेदविहित कर्म करोतीति मत्कर्मकृत् । यतोऽहमेव परम प्रकृष्ट प्राप्यो यस्य नतु खर्गादि स तथा मरप्राप्तिसाधनेन सर्वात्मना सर्वप्रकारे सर्वोत्साहेन मद्भजनेन युक्त धनावासक्त्या भगवद्भजन न सि॰यत्यत आह । धनपुत्रमित्रकलत्रादिषु सङ्ग-

द्रष्टु प्रत्यक्षत प्रवेष्टु च तादात्म्येन शक्य नान्येरुपाये ॥ ५४ ॥ अत सर्वशास्त्रसार परम रहस्य श्वण्वित्याह —मत्कर्मकृदिति ।

## ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भक्ला त्वनन्ययेलादि ॥ ५४ ॥ मत्कर्भकृदिति । सक्छोपसहारान्ते परमप्रक्षान्तरूपा ब्रह्मतस्वस्थिति ददातीत्सुपसहारे भगवत सौम्यता अविश्वमानान्यक्षेयरमणीया येवा भक्तिः परिस्फुरति तेषा बाह्यदेव सर्वमिलादिपूर्वभिहितोपदेशचमत्काराद्विभारमक बाह्यदेवतस्व-भ् गी० ६३

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

तवैरोऽतः सर्वभृतेषु शत्रुभावरहित आत्मनोऽत्यन्तापकारप्रवृत्तेष्वपि य ईदशो मद्भकः स मामेति अहमेच तस्य परा गतिनीन्या कदाचिद्भवत्यय तवोपदेश इष्टो मयोपदिष्टो हे पाण्डवेति ॥ ५१ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यपुज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ

श्रीभगवद्गीताभाष्ये विश्वरूपदर्शनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

आत्मन इति । एतच सर्वं सक्षिप्यानुष्ठानार्थमुक्तमेवमनुतिष्ठतो भगवत्प्राक्षिरवश्यभाविनीत्युपसहरति-अय-मिति । तदेव भगवतो विश्वरूपस्य सर्वात्मन सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य मत्कर्मकृदिसादिन्यायेन क्रममुक्तिफलमभिष्या-मसभिवद्ता तत्पद्वाच्योऽथीं व्यवस्थापित ॥ ५५ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छद्धानन्दपुज्यपादशिष्यानन्दगिरिकृतौ एकादशोऽध्याय.॥ ११॥ रै नीलकण्डव्याख्या ( चतुषरी )।

ण्डार्थसप्रहः । सङ्गवर्जित इत्यनेन एकान्तभगवद्ध्याननिष्ठ इत्युक्तम् । निर्वेर इति विश्व भगवदात्मना परुयेदित्यु-क्तम् । अन्यथा भेदबुद्धिमतो निर्वेरत्वासभवात् । एवभूतो य स मा तत्पद्रुक्ष्यार्थभूतमखण्डानन्दैकघनमेति प्राप्तोति प्रत्यगभेदेन । हे पाण्डव विद्युद्धवराज । त्वभेवैतज्ज्ञात राक्नोषीति भाव ॥ ५५ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकाशे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### ४ मधुसुद्तनीव्याख्या ।

स्यादिति नेत्याह—निर्वेर सर्वभूतेषु अपकारिष्वपि द्वेषशून्यो य स मामेत्यमेदेन हे पाण्डव, अयमर्थस्त्वया ज्ञात्रामिष्टो मयो-पदिष्टो नात परं किचित्कर्तव्यमस्तीत्यर्थ ॥ ५५॥

> हश कर्मभूत हि यत्तच विश्व खय रूप्यते नान्यतस्तच रूपम् । जगद्य खभासा निरस्यात्मरूप ददावादरात्काबिराज भजे तम् ॥ १ ॥

इति श्रीमत्परमद्दसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरखतीपाद्शिष्यमधुसूदनसरखतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागृढार्थ-दीपिकाया विश्वरूपदर्शननिरूपण नामैकादशोऽध्याय ॥ ११ ॥

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

वर्जित आसक्तिरहित भूतेषु सवैरस्य मदनन्या भक्तिरतिदूरतरेत्याह। सर्वभूतेषु निर्वेर साधारणेषु स्वस्यात्यन्तापकारकेषु अपि शत्रुभाववर्जित य ईहरो दम्भरहितो मद्भक्त स मामेति। अमेदेन साक्षात्करोति। अहमेव तस्य परा गतिर्नान्येव्यर्थ । अय सार-संप्रहो मया तवोपदिष्ट । यतो भवान् मत्पितृभामापत्यत्वादतिप्रेमास्पद इत्याशयेनाह—पाण्डवेति ॥ ५५ ॥ तद्नेनैकादशाध्या-येन विश्वरूपप्रतिपादकेन सर्वेश्वरस्य सर्वात्मन सर्वज्ञस्यानन्यया भक्तया तत्स्वरूपज्ञानादिप्रदर्शकेन तत्पदवाच्योऽर्थो निरूपित ॥

> चिदानन्दे यत्रादितिजनरयक्षासुर्युत विभात त्रैलोक्य सति भवति नाश्चर्यजनकम् । अनन्ताण्डाधारे तमजमजरात्मानममृत शिव कृष्ण वन्दे निखिलहृदिग द्रष्टमभयम् ॥ 🤊 ॥

इति श्रीपरमहसपरिवाजकाचार्यश्रीबालस्वामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारस्रत्यधनपतिविद्वषा विरचिताया श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया एकादशोऽध्याय ॥ ११ ॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

मदर्थं कभ करोतीति मत्कर्मकृत्, अइमेव परम पुरुषाथों यस्य स , ममैव भक्तो मामेवाश्रित , पुत्रादिषु सङ्गवाजितो, निवैरिश्व सव-भूतेषु प्रभूतो य. स मा प्राप्नोति नान्य इति ॥ ५५ ॥

> देवैरपि सुदुर्दर्श तपोशानादिकोटिभि । मक्ताय भगवानेव विश्वरूपमदर्शयत् ॥ १ ॥ इति श्रीधरस्वामिविरचिताया सुबोधिन्या टीकाया एकादशोऽध्याय ॥ ११॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मयवत एव बोधपदवीमवतरतीति शिवम् ॥ ५५ ॥ अत्र सग्रहस्रोक । शुद्धाशुद्धविमिश्रार्थसविदैक्यप्रकाशनात् । भूर्भुव स्वस्त्रयीं पश्य न्समत्वेन समो सुनि ॥ इति श्रीमज्ञाजानकाचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमद्भगवङ्गीतार्थसग्रहे एकाद्शोऽध्याय ॥ ११ ॥



# द्वादशोऽध्यायः।

# अर्जुन उवाच।

# एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमञ्चक्तं तेषां के योगविनमाः ॥ १ ॥

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

द्वितीयप्रभृतिष्वध्यायेषु विभृत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्षरस्य विध्वस्तसर्वविशेषणस्योपासन-मुक्तं सर्वयोगैश्वर्यसर्वज्ञानशक्तिमत्सत्त्वोपाधेरीश्वरस्य तव चोपासनं तत्रतत्रोक्त विश्वरूपाध्याये त्वैश्वरमार्चं समस्तजगदात्मरूपं विश्वरूप त्वदीयं दर्शितमुपासनार्थमेव त्वया, तच दर्शयित्वोक्तवाः निस मत्कर्मकृदित्याद्यतोऽहमनयोदभयोः पक्षयोर्विशिष्टतरबुभुत्सया त्वां पृच्छामीत्यर्जुन उवाच-

#### २ आनन्द्गिरिज्याक्या ।

अशोच्यानित्यादिषु विभूत्यध्यायावसानेष्वध्यायेषु निरुपाधिकस्य ब्रह्मणो श्रेयत्वेनानुसंधानमुक्तमिति वृत्त कीर्त-यति—द्वितीयति । अतिकानतेषु तत्तद्वश्यायेषु सोपाधिकस्यापि ब्रह्मणो ध्येयत्वेन प्रतिपादन कृतमित्याह—सर्वेति । सर्वसापि प्रपञ्जस योगो घटना जन्मस्थितिभङ्गभवेशनियमनाख्या तत्रैश्वर्य सामर्थ्य तेन सर्वत्र होये प्रतिबन्धविधुरया ज्ञानशत्त्रया विशिष्टस्य सस्वाद्यपहितस्य भगवतो ध्यान तत्र तत्र प्रसङ्गमापाद्य मन्दमध्यमयोर्नुप्रहार्थमुक्तमित्यर्थ । एकादशे वृत्तमजुबद्ति-विश्वस्पेति । अध्यायान्ते भगवदुपदेशमजुबद्ति-तश्चेति । (अतीतानन्तरश्चोकेनोक्त-

## ३ नीलकण्डच्याक्या ( चतुर्घरी )।

सप्तममारम्येतावता प्रन्थेन तत्पद्वाच्यार्थो निरूपित । इदानी तत्पदार्थशोधनमुपासनाकाण्डं च समापयिष्यन्नि-हार्थतः प्राधान्येन तत्पदलक्ष्यमर्थे तद्विदा लक्षणानि च प्रदर्शन्ते । शब्दतस्त लैकिकबुद्ध्यनुसारेण तत्पदवाच्य-

### ४ मधुसद्नीभ्यास्या।

पूर्वाच्यायान्ते 'मत्कर्मकृत्मत्परमो मद्भक्त सङ्गवर्जित । निर्वेर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव' इत्युक्त । तत्र मच्छन्दार्थे सदेह कि निराकारमेव सर्वस्वरूप वृद्ध मच्छुब्देनोक्त भगवता कि वा साकारमिति । उमयत्रापि । प्रयोगदर्शनात् 'बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते । वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ' इत्यादौ निराकारं वस्तु व्यपदिष्ट । विश्वरूप-दर्शनानन्तर च 'नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एविषो द्रष्ट्र दृष्टवानसि मा यथा' इति साकारं वस्तु ।

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यरक्रूपाळवमात्रेण मूर्खो भवति पण्डित । त वन्दे परमानन्द विष्णु जिष्णु श्रिव गुरुम् ॥ १ ॥

द्वितीयाद्यच्यायेषु विभूत्यच्यायान्तेषु 'त्रैगुण्यविषया वेदा निक्केगुण्यो भवार्जन । निर्द्धन्द्वो नित्यसत्त्वस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान् । यावानर्थं उदपाने सर्वत सङ्कतोदके।तावानसर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत । यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्र मानव । आत्म-न्येव च सत्रष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते । नैन तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्यव्यपाश्रय । यथैघासि समिद्धोऽप्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाप्ति सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । नहि ज्ञानेन सदश पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वय योगससिद्धः काळेनात्मनि विन्दति । तद्वद्धयस्तदात्मानस्तिष्ठशस्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनराश्चितं ज्ञाननिर्धतकल्मषा । योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव य । स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति । सर्वभूतस्थितं यो मा भजत्येकलमास्थित । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते । तेषा ज्ञानी निख्युक्त एकभिक्तिविध्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रिय ।' 'अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम-बुद्ध्य । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् । परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽव्यक्तो व्यकात्सनातन ७४ 'य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न

### ६ श्रीषरीव्यास्या ।

# निर्शेणोपासनस्मैन सगुणोपासनस्य च । श्रेय कतरिदेखेन निर्णेतु द्वादशोषम ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते 'मत्क्रमेक्टन्मत्परम ' इत्येव मत्तिनिष्ठस्य श्रेष्ठत्वमुक्तम् । 'कौन्तेय प्रतिजानीहि' इत्यादिना तत्र तस्यैव श्रेष्ठत्व वर्णितम् , तथा 'तेषा ज्ञानी निखयुक्त एकमक्तिविंशिष्यते' इलादिना 'सर्व ज्ञानप्रवेनैव वृजिन सतरिष्यसि' इलादिना च ज्ञाननिष्ठस्य श्रेष्ठत्व-मुक्तम् । एवमुभयो श्रेष्ठ्येऽपि विशेषजिशासया भगवन्त प्रलर्जुन उवाच-एवमिति । एव सर्वेकमीर्पणादिना सतत युक्तास्त्व-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

एवमिति। एवमित्यतीतानन्तरक्षोकेनोक्तमर्थ परामृशति—मत्कर्मेष्ठदित्यादिना। एवं सततयुक्ता नैर-न्तर्येण भगवत्कर्मादौ यथोकेऽर्थे समाहिता सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः। ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्त-स्त्वा यथादिशैत विश्वरूप पर्युपासते ध्यायन्ति ये चान्येऽपि त्यक्तसर्वेषणाः संन्यस्तसर्वकर्माणो यथाविशेषित ब्रह्माक्षर निरस्तसर्वोपाधित्वाद्व्यक्तमकरणगोचर। यद्धि लोके करणगोचर तद्यक्तमु-च्यते। अञ्जर्धातोस्तत्कर्मकत्वादिद त्वक्षर तद्विपरीत शिष्टेश्चोच्यमानैविशेषणीर्विशिष्टं तद् ये चापि

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मर्थं परामृशित—मत्कर्मकृदिति।) यथाधिकार तारतम्योपेतानि साधनानि नियन्तुमध्यायान्तरमवतारयन्नादौ प्रश्नमुख्यापयित—अत इति। सोपाधिकध्यानस्य निरुपाधिकज्ञानस्य चोक्तःवादित्यर्थं। एव शब्दार्थमुक्त्वा तमनूच सततयुक्ता इति भाग विभजते—एविमिति। ये भक्ता इत्यनूच व्याचष्टे—अनन्येति। मन्दमध्यमाधिकारिण सगुणशरणानुक्त्वा निर्गुणनिष्ठानुक्तमाधिकारिणो निर्दिशित—ये चेति। यथाविशेषितमनिर्देश्य सर्वत्रगमचिन्त्य कृटस्थमित्यादिवश्यमाणविशेषणविशिष्टमित्यर्थं। न क्षरत्यश्चते वेत्यक्षरम्। अव्यक्तमित्येतव्याचष्टे—निरस्तेति। करणागोचरत्व व्यतिरेकद्वारा स्फोरयित—यद्भीति। यथाविशेषितमित्युक्त स्पष्टयित—शिष्टेश्चेति। पूर्वार्थगत-क्रियापदस्यानुषद्गं सूचयित—तदिति। सर्वे तावदेते योग समाधि विन्दन्तीति योगविद। के पुनरितश्चेनेषा श्वीककण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

सैवोपासनादिक प्रपद्मयते । तत्र पूर्वाध्यायान्ते 'मत्कर्मकृन्मत्परम ' इत्यादिनां समजनमुक्तम् । तत्र मच्छन्दार्थं कि सगुणमुत निर्गुण ब्रह्म । उभयत्राप्यस्मच्छन्दस्य पूर्वे प्रयोगदर्शनात्सदिहान पृच्छति — एविमत्य-

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

उभयोश्व भगवदुपदेशयोरिधकारिमेदेनैव व्यवस्थया भवितव्यम् । अन्यथा विरोधात् । तत्रैव सित मया मुमुक्षुणा कि निरा-कारमेव वस्तु चिन्तनीय किवा साकारिमिति खाधिकारिनश्चयाय सगुणिनर्गुणविद्ययोविंशेषवुभुत्सया अर्जुन उवाच—एव मत्कर्मकृदिखाद्यनन्तरोक्तप्रकारेण सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्कर्मादो सावधानतया प्रकृता भक्ता साकारवस्लेकशरणा सन्त-५ भाष्योक्कर्षदीपिका ।

विनर्यति । अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तत्तमाहु परमा गतिम् । य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ८' राजविद्या राजगुह्य पवि-त्रसिद्मुत्तसम् । प्रसक्षावगम धर्म्यं सुसुख कर्तुमव्ययम् । अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परेतपः । अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्युस सारवरमीन ९' 'न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षेय । अहमादिहिं देवाना महर्षीणा च सर्वेश । यो मामजमनार्दि च वैति लोकमहेश्वरम् । असमूढ स मर्खेषु सर्वपापै प्रमुच्यते १०' इत्यादिना परमात्मनो ब्रह्मणोऽक्षरस्य विध्वस्तसर्वविशेषस्यो-पासनमुक्तम् । 'एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्यपधारय । अह कृत्सस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा । मत्त परतर नान्य-त्किचिद्स्ति धनजय । मयि सर्विमिद् प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ११' 'कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयासमनुस्मरेख । सर्वस्य धातारमचिन्सक्ष्पमादिस्ववर्णं तमस परस्तात् । प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्तया युक्तो श्रीगबलेन चैव । अवोर्मध्ये प्राणमा-वेश्य सम्यक् स त परं पुरुषसुपैति दिव्यम् ८' अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते । इति मला भजनते मा बुधा भावसम-न्विता । मिन्ता मद्रतप्राणा बोधयन्त परस्परम् । कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च १०' इत्यादिना तत्रतत्र सर्व योगैश्वर्यादिमत्सत्त्वोपायिकस्येश्वरस्योपासनमुक्तम् । विश्वरूपाध्याये च ऐश्वर्यं परमेश्वरस्योपासनार्थं प्रदर्शितम् । तच्च दर्शयिला 'मत्क-र्मकृत्मत्परमो मद्भक्त सङ्गवर्जित । निर्वेर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव'इत्युक्तम् । अत अनयोर्निविशेषसविशेषोपासनरू पयो पक्षयो को वा विशिष्टतर इति ज्ञातकामोऽर्जुन उवाच-एवसिति। एव मत्कर्मकृदित्याद्यक्तप्रकारेण सततयक्ता नैर न्तर्येण भगवत्कर्मादौ समाधानत्या प्रवृत्ता ये भक्ता अनन्यशरणा सन्तस्त्वा तत्र तत्र प्रदर्शित सर्वयोगैश्वर्यज्ञानशक्तिमत्स-लोपाधिमीश्वर विश्वरूप पर्युपासते ध्यायन्ति ये च लक्तपुत्रवित्तलोकैषणा सन्यस्तसर्वकर्माणो द्वितीयप्रसृतिष्वध्यायेषुक्तमक्षर न क्षरतीलश्चते वेलक्षर ब्रह्माद्वय परमात्मान विभ्वस्तसर्वविशेषमव्यक्त इन्द्रियेने व्यज्यत इति अव्यक्तमकरणगोचर पर्युपासते प्रत्य-गभिन्नलेनातुसधान कुर्वन्ति तेषासुभयेषा मध्ये केऽतिशयेन योगज्ञा इत्यर्थ । अत्रै केचित्पूर्वाध्यायान्ते मत्कर्मकृदित्युक्त तत्र मच्छब्दार्थे सदेह कि निराकारमेव सर्वस्वरूप वस्तु मच्छब्देनोक्त भगवता, किवा साकारमिति । उभयत्रापि पूर्व प्रयोगदर्शनात् । उभयोश्च भगवद्वपदेशयोरिधकारिमेदेनैव व्यवस्थया भवितव्यम् । तत्रैवसति मया सुमक्षणा कि निराकारमेव वस्त चिन्तनीय किवा साकारमिति निश्वयाय स्मुणनिर्गुणविद्ययोविंशेषन्भुत्सयाऽर्जुन आह—एवसिति। एव मत्कर्मकृदिखाद्यनन्तरोक्तप्रकारेणेखादि

६ श्रीधरीव्याख्या।

न्निष्ठा सन्तो ये भक्तास्या विश्वरूप सर्वन्न सर्वशक्ति पर्युपासते ध्यायन्ति, ये चाप्यक्षर ब्रह्माव्यक्त निर्विश्रेषमुपासते तेषामुभयेषा

n नीलन्प**कः** 

# श्रीभगवानुवाच । मय्यावेदय मनो ये मां निल्ययुक्ता उपासते ।

अद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

पर्युपासते तेषामुभयेषां मध्ये के योगवित्तमा केऽतिशयेन योगविद इत्यर्थ ॥१॥ श्रीभगवातु-वाच । ये त्वक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो निवृत्तैषणास्ते तावत्तिष्ठन्तु तान्प्रति यद्वक्तव्यं तदुपरिष्टाद्व-क्ष्यामः । ये त्वितरे—मथि विश्वकृषे परमेश्वर आवेश्य समाधाय मनो ये भक्ताः सन्तो मा सर्वयो-गेश्वराणामधीश्वर सर्वज्ञं विमुक्तरागादिक्केशतिमिरद्दाष्टं नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोकश्चो-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मध्ये योगविदो योगिन इति प्रच्छिति—केऽतिश्येनेति ॥ १॥ किमनयोगीगयोमध्ये मुझक्यो योगो वा प्रच्छ्यते कि वा साक्षान्मोक्षहेतुरिति विकल्प्य क्रमेणोत्तर भगवानुक्तवानित्याह—श्रीभगवानिति । यदि द्वितीयस्त्रथाविध योगस्य वक्ष्यमाणत्वान्न प्रष्ट्यतेत्वाह—ये त्वक्षरेति । यद्याद्यस्त्रग्रह—ये त्विति । सर्वयोगेश्वराणा सर्वेषा योगमिषितिष्ठता योगिनामित्यर्थ । विमुक्ता त्यक्ता रागाद्याख्या क्षेत्रानिमित्तभूता तिमिरशिद्वतानाद्यज्ञानकृता दृष्टिरिवद्या मिथ्या घीर्थस्य तिमिति विशिनष्टि—विमुक्तिति । नित्ययुक्तत्व साधयति—अतीतेति । तत्रोको योऽर्थो ३ नीटकण्डवाक्या (चतुपरी)।

व्यवहित मत्कर्मकृदित्यादिनोक्त प्रकार परामृशति । अनेन प्रकारेण ये सततयुक्ता नित्य समाहितिचित्ता भक्ताः सगुणबेदिनस्त्वा पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमस्थूलादिलक्षणमन्यक्त बुद्ध्याद्यगोचरमुपासते तेषा मध्ये योगवित्तमाः के कतरे इत्यर्थ ॥ १ ॥ निर्गुणस दुष्पापत्वोक्त्यैव श्रेष्ठत्व स्चयन् सगुणप्रागस्त्य च शब्दतो दर्शयन् श्रीमगवानुवाच मयीति । मयि सगुणे ब्रह्मणि मन आवेश्य प्रवेश्य ये नित्ययुक्ता मदोबुक्ता मा परमेश्वरमुपासते चिन्तयन्ति श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या परया सात्त्विक्या अवश्य परमात्मायमाराधितोऽस्मास्तारयिष्यतीत्येव निश्चय४ मध्यदनीन्याक्या।

स्लामेविषध साकार, ये पर्युपासते सतत चिन्तयन्ति ये चापि सर्वतो विरक्तास्खक्तसर्वकर्माणोऽक्षर न क्षरत्यश्चरे वेत्यक्षरं 'एतद्वे तदक्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्वस्थूल्यमण्यहत्वसर्वीर्घम्' इत्यादिश्चितिप्रतिषिद्धसर्वोपाविरहित निर्गुण ब्रह्म । अतएवा व्यक्त सर्वकरणागोचरं निराकार ला पर्युपासते तेषामुभयेषा मध्ये के योगवित्तमा अतिशयेन योगविदो योग समाधि विन्दिति विदन्तिति वा योगविद उभयेऽपि । तेषा मध्ये के श्रेष्ठा योगिन । केषा ज्ञान मयानुसरणीयमित्यर्थ ॥ १ ॥ तत्र सर्वज्ञो भगवानर्जुनस्य सगुणविद्यायामेवाधिकार पश्यस्त प्रति ता विधास्यति, यथाधिकार तारतम्योपेतानि च साधनानि । अत प्रथम साकारब्रह्मविद्या प्ररोचित्रते सुवन् प्रथमा श्रेष्ठा इत्युक्तर श्रीभगवानुवाच—मित्र भगवित वासुदेवे परमेश्वरे सगुणे ब्रह्मणि मन आवेश्यानन्यशरणतया निरतिशयप्रियतया च प्रवेश्य हिंडुल्यह इव जतु तन्मय कृत्वा ये मा सर्वयोगेश्वराणामीश्वरं

५ भाष्योत्कपदीपिका ।

वर्णयन्ति तिद्वचार्यम् । एव सततयुक्ता ये भक्ता इत्यत्र एविमलव्यवहित मत्कर्मेकृदित्यादिनोक्त प्रकार परामृशक्विन मच्छ व्दार्थे सदेहवानिति वक्तुमशक्यलात् । नवैव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा सगुण पर्युपासते, ये वाण्येव सततयुक्ता अक्षरमव्यक्त पर्युपासते तेषामुभयेषा के योगवित्तमा । मत्कर्मेकृदित्यत्र भगवतो मच्छव्दार्थ को वाभिन्नेत इत्यर्थेनादोष इति वाच्यम् । येऽपि सर्वतो विरक्तास्त्यक्तसर्वकर्माणोऽक्षरमिति स्वपरमन्यविरोधात् एविमलस्योक्तरार्धेनान्वेतुमशक्यलात् । किंच सनिहितेन सगुणप्रतिपाद् कप्रकरणेन मत्कर्मेकृदिति लिङ्गेन च निर्णयस्य सत्त्वात्सदेह एव न घटते प्रत्युक्तर चैतत्सशयानुरूप न भवतीतिदिक् ॥ ९ ॥ सिवशेषिनिर्वशेषोपासनयो सुशकत्वगुणेन किमुपासन श्रेष्ठमिति पृच्छते किंवा साक्षान्मोक्षहेतुत्वेन गुणेनेति विकल्प्य, साक्षान्मोक्षन् हेतुत्वेन श्रेष्ठ्य निर्वशेषोपासनस्योक्त वक्ष्यमाण च सुशकत्वन तु प्रथमस्य श्रिणवत्याद्यान्त श्रीमगवानुवाच । मिय विश्वरूपे परमेश्वरे त्रिगुणमायानटीनर्तके सर्वात्मित परमप्रमास्पदे ये मन आवेश्च समाधाय भक्ता सन्तो मा समस्तयोगावीश्वराधीश्वर सर्वज्ञ त्यज्ञादिक्पक्रेशिनित्तमूतानायज्ञानाविद्यालक्षणमिथ्यादिष्ठं निल्ययुक्ता 'मत्कर्मक्रन्मत्परमो मद्भक्त सङ्गवर्जित । निर्वेर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव' इत्यव सततयुक्ता श्रद्धया पर्या प्रकृष्टया ईश्वरभजनादेवोद्धार इति निश्वयापना उपासते ते सम युक्ततमा

६ श्रीघरीव्याख्या ।

मध्ये अतिश्चर्येन के योगविद । श्रेष्ठा इत्यर्थं ॥ १ ॥ तत्र प्रथमा श्रेष्ठा इत्युत्तर श्रीमगवानुवाच--मयीति । मयि परमेश्वरे सर्व-७ अभिनवगुताचार्यव्याख्या ।

एवस्रकेत नयेन ये सेश्वरत्रक्षोपासका ये च केवलमात्मसात्रस्पातते तेया निशेषास्थानाय प्रश्न श्रीभगवात्रवाच-मध्यावेद्देवति ।

# ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्रुटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

कार्थन्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टयोपेतास्ते मे मम मता अभिष्रेता युक्ततमा इति । नैरन्तयेण हि ते मिचलनयाऽहोरात्रमतिवाहयन्त्यतो युक्त तान्मित युक्ततमा इति वक्तम् ॥२॥ किमितरे युक्ततमा न भवन्ति न कितु तान्मित यहक्तव्यं तच्छृणु ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तमव्यक्तत्वा-द्शाब्दगोचरमिति न निर्देष्टं शक्यतेऽतोऽनिर्देश्यमव्यक्त न केनापि प्रमाणेन व्यव्यत इत्यव्यक पर्युपा सते परि समन्तादुपासते । उपासन नाम यथाशास्त्रमुपास्यस्थार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य तैल्यारावत्समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासन तदुपासनमाचक्षते । अक्षरस्य विशेषणमाह सर्वेन्त्रग व्योमवद्याप्यचिन्त्यं चाव्यक्तत्वाद्चिन्त्यम् । यद्धि करणगोचर तन्मनसापि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वान

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मक्कर्मकृदिलादि तिसिन्निश्चयेनायनमायो गमनं तत्य नियमेनानुष्ठान तेनेलर्थ । उपासते मिय स्मृति सदा कुर्वन्ती-लर्थ । उक्तोपासकाना युक्ततमत्व व्यनिक—नैरन्तर्येणेति । तदेव स्फुटयति —अहोरात्रमिति । अहि च रात्रो चातिमात्रमतिरायेन मामेव विषयान्तरिवमुक्ताश्चिन्तयन्तीलर्थ ॥ २ ॥ वक्ष्यामस्तुपरिष्ठादित्युक्त प्रश्नपूर्वक प्रकट्यित—किमित्यादिना । पूर्वेभ्य फळतो विशेषार्थस्तुशब्द । अव्यक्तत्वमनिर्देश्यत्वे हेतुरिलाह—अव्यक्तत्वादिति । यतोऽव्यक्तमतोऽनिर्देश्यमिति योजना । निरुपाधिकेऽक्षरे कथमुपासनिति पृच्छति—उपासनिमिति । शास्त्रतोऽक्षर ज्ञात्वा तदुपेलात्मत्वेनोपगम्योपासते तथैव तिष्ठन्ति पूर्णचिदेकतानमक्षरमात्मानमेव सदा भाव-यन्तीलेतिहि विविक्षतिमलाह—यथेति । अव्यक्तत्वमेवाचिन्लाकेऽपि हेतुरिलाह—यद्वीति । कृटस्थशब्दिक्यो-

रूपया श्रद्धया उपेतास्ते मे मम 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इति ज्ञानिनमात्मत्वेनैव पश्यतो मूर्खेष्विप कारुण्यात्प-क्षपातवतः सर्वज्ञस्य युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ एवमुपासकास्तुत्वा अव्यक्तिविदा ज्ञानिना दौर्छम्य श्लोकत्रयेणाह— येत्विति । तुशब्द सगुणाद्वैलक्षण्यार्थ । अक्षर 'एतद्वै तद्क्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहृस्वमदीर्घम्' इत्यादिश्रुत्या सर्वधर्मग्र्न्य निरूपितम् । अतएवानिर्देश्य निर्देष्टुमशक्य वाचा । अव्यक्तः च वाचामगोचरत्वाहुदेर-प्यविषय इत्यर्थ । तथाच श्रुतिः 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति । ब्रह्मणो वाष्मनसातीतत्व द्शियति ।

#### ४ मधुसुद्तीव्याख्या ।

सर्वज्ञ समस्तकल्याणगुणनिलय साकारं निल्युक्ता सततोद्युक्ता श्रद्धया परया प्रकृष्ट्या सात्त्वक्योपेता सन्त उपासते सदा विन्तयन्ति ते युक्ततमा मे मम मता अभिप्रेता । ते हि सदा मदासक्तित्तत्या मामेव विषयान्तरित्रमुखाश्चिन्तयन्तोऽहो-रात्राण्यतिवाहयन्ति । अतस्त एव युक्ततमा मता अभिमता ॥ २ ॥ निर्गुणब्रह्मविद्पेश्वया सगुणब्रह्मविद् कोऽतिश्चयो येन त एव युक्ततमास्तएवाभिमता इत्यपेक्षाया तमतिशय वक्त तिकरूपकानिर्गुणब्रह्मविद् प्रस्तौति द्वाभ्या—येऽश्वर मामुपासते तेऽपि मामेव प्रामुवन्तीति द्वितीयगतेनान्वय । पूर्वभयो वैलक्षण्ययोत्ताय तुश्च्द । अश्वर विविश्चेष ब्रह्म वाचक्रवीब्राह्मणे प्रसिद्ध ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

श्रेष्ठतमा मता अभिग्रेता यतो विषयान्तरविमुखा नैरन्तर्थेण मयि मन आवेदय मामेवाहर्निश चिन्तयन्तीखत इति भाव । येर्तु मे भतिमिति ज्ञानिनमात्मत्वेनैव परयतो मूर्खेष्वपि कारुण्यात्पक्षपातवत सर्वज्ञस्य युक्ततमा मता इति वदन्ति तेषा पक्षेऽस्मिन्प्रकरणे एतदुक्ते सामज्ञस्य चिन्खम् । भगवता कारुण्यात्पक्षपातेन युक्ततमत्वेनाभिमताना भगवद्भक्ताना सुशकोपासने प्रवृक्ता अतो युक्ततमा इति वस्तुवृत्त्याऽभिग्नेतस्य श्रेष्ठतमलस्यासिद्धे स्पष्टलात् ॥ २ ॥ निर्गुणोपासनस्य साक्षान्मोक्षहेतुलेनातिश्रेष्ठ बोधयन् सुशकत्वेन सग्रुणोपासनस्य श्रेष्ठता बोधयति —येत्विति । द्वशब्दो निर्विशेषोपासनस्य सविशेषोपासनफललात्पूर्वेभ्य श्रेष्ठ्ययोतनार्थं । ये द्व अक्षर न क्षरत्यश्चुते वेलक्षर (एतद्वै तदक्षर गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्यहस्वमिष्ठ्वमपूर्वमनपरम्' इल्यादिश्चला सर्व-

### ६ श्रीघरीव्याक्या।

इत्वादिगुणविशिष्टे मन आवेश्यैकाय कृत्वा नित्ययुक्ता मदश्यकर्मानुष्ठानादिना मन्निष्ठा सन्त श्रेष्ठया श्रद्धया युक्ता ये मामाराधयन्ति ते युक्ततमा ममाभिमता ॥ २ ॥ तर्हि इतरे कि न श्रेष्ठा इत्यत आह—ये त्विति द्वाभ्याम् । ये त्वक्षर पर्युपासते ध्यायन्ति तेऽपि ७ अभिनवगुप्ताचार्यया ।

माहेश्वर्यविषयो थेषा समानेशोऽक्रत्रिमस्तन्मयो भावसे युक्ततमा मम मता इस्तनेन प्रतिज्ञा क्रियते—ये त्वसरमिखादि ॥ १ ॥ २ ॥ सनि-यम्येति । ये पुनरक्षर ब्रह्मोपासते आत्मान सर्वत्रगमिस्यादिमिर्विशेषणैरात्मन सर्वेश्वरधर्मा आरोप्यन्ते । अतो ब्रह्मोपासका अपि मामेव

**१** नीलक्पठः

#### १ शीमच्छाकरमाध्यम् ।

दिनित्यमक्षरं कूटक्षं दृश्यमानगुणमन्तर्वेषं वस्तु कूटं कूटक्षं कूटसाक्ष्यमित्यादौ कूटशब्दः प्रसिद्धो लोके। तथा चाविद्याद्यनेकसंसारबीजमन्तद्वेषवन्मायाऽव्याद्धतादिशब्दवाच्यतया 'मायां

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कार्थत्व वृद्धप्रयोगत साधयति—कृटकपमिति । आदिपदमनृतार्थम् । प्रकृते कि तदनृत कृटशब्दितमित्या-शक्काह—तथाचेति । उक्तरीत्या कृटशब्दत्यानृतार्थत्वे सिद्धे यदनेकत्य ससारत्य बीज निरूप्यमाण नानाविधदोषोपेत ३ नीटकण्डव्याच्या (चतुर्धरी)।

पर्शुपासते सर्वप्रकारेणोपासते । उपासनमिहानात्मनामद्र्शनमेव । यथोक्त 'अनात्माद्र्शननेव परात्मानमुपासहे' इति । ननु तहेंविविधस शून्यकल्पस सत्ते किं मानमत आह—सर्वत्रगमिति । सत्तारूपेण स्पुरणरूपेण च सर्वत्र गतम् । यत्सत्तया सर्वे सत्तावद्भवति कथ तसासत्त्व वाच्यमिति भाव । नन्वेव तार्किकामिमत सत्तासाम्मान्मुक्त सात् । तिद्ध घट सन्पट सिन्निति सर्वत्रानुगत दृश्यत इत्याशङ्काह—अचिन्त्यमिति । सत्तासामान्य हि प्रत्यक्ष तद्पि ब्रह्मसत्तानुवेधेनैवात्मान लभते न स्तत सिद्ध सामान्य सत् जाति सती घटत्वं सदिति प्रत्ययात् सामान्यस । सदिति प्रत्ययागोचरत्वे तु तसासत्त्वापत्त्या पदार्थत्वमेव न स्वात् । तस्तात्सर्वाधिष्ठानभूत ब्रह्मस्पादिहीनत्वाचिन्तियतुमशक्य, दृरे तस सर्वगतत्वेन प्रत्यक्षगोचरत्वमित्यर्थ । ननु सत्सदिति प्रत्ययसान्यथाप्यपत्तौ सत्तासामान्यवादिन प्रति तेनाधिष्ठानभूत ब्रह्म न साधियतु शक्यमत आह—कृदस्थिमिति । वस्तुतो-प्रसदिप सिद्यावमासमान कृदम् । यथा कृदकार्षापण कृदतुलेति तद्भत्कृद अहकार प्रतीच्यमेदेन मासमानत्वे सित कादाचित्कत्वाचो यदमेदेन कदाचिद्भाति स तत्र मिथ्याकिति यथा रज्युरगस्तथा चायमहकारो मिथ्यान्त्वात् कृदस्थस्तत्वत्वात्वे ति कृदस्थ चैतन्यम् । अहमनुमवे हि अहकारो दृश्यतया भाति तद्भासक च

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

तस्य समर्पणाय सप्त विशेषणानि । अनिर्देश्य शब्देन व्यपदेष्टुमशक्य यतोऽव्यक्त शब्दप्रवृत्तिनिमित्तैर्जातिगुणिकयासवन्धे रहित, जाति गुण किया सबन्ध वा द्वारीकृत्य शब्दप्रवृत्तिनिशेषे प्रवृत्त्ययोगात् । कृतो जात्यादिराहित्यसत आह—सर्वत्रय सर्वव्यापि सर्वकारण । अतो जात्यादिशून्य परिच्छित्तस्य कार्यस्यैव जात्यादियोगदर्शनात्, आकाशादीनामपि कार्यत्वाभ्युपगमात्व । अतएवाचिन्त्य शब्दप्रवृत्तोरेव मनोवृत्तेरिप न विषय, तस्या अपि परिच्छित्तविषयत्वात् । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुते । तिर्हे कथ 'त त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि' इति, 'दृश्यते त्वस्यया बुद्धा' इति च श्रुति । 'शास्त्रयोनित्वात्' इति सूत्र च । उच्यते, अविद्याकित्पतसवन्धेन शब्दजन्याया बुद्धिवृत्तौ चरमाया परमानन्दबोधरूपे शुद्धे वस्तुनि प्रतिविभिन्वतेऽविद्यातत्कार्ययो कित्पतयोनिवृत्त्युपपत्तरुपचारेण विषयत्वाभिधानात् । अतस्तत्र कित्पतमिवद्यासवन्ध प्रतिपादिषितुमाह—कृष्टस्थ, यन्मिथ्याभूत सत्यतया प्रतीयते तत्कृष्टमिति ठोकैरूच ने । यथा कृष्टकार्षापण कृष्टसाक्षित्वासिन्यादौ । अज्ञानमिप मायाख्य सहकार्यप्रपत्तेष्व मिथ्याभूतमिप छौकिकै सत्यतया प्रतीयमान कृष्ट तस्तिन्वाध्यासिकेन सबन्धे- नाधिष्ठानतया तिष्ठतीति कृष्टस्थमज्ञानतत्कार्याधिष्ठानमित्यथं । एतेन सर्वानुपपत्तिपरिहार कृत । अतएव सर्वविकाराणाम-

#### ५ भाष्योत्कर्ववीपिका ।

धर्मश्च्यलेन बोधित ब्रह्मणो निर्विशेष खरूप लक्ष्यति । निर्देष्टु न शक्यते । शब्दाप्रतिपाद्यमिलर्थं । यतोऽव्यक्त प्रलक्षादिप्रमाणैनं व्यज्यत इखव्यक रूपादिभि शब्दप्रवृत्तिनिर्मित्तं सज्ञाजातिगुणिकयासवन्येश्व रिहतलादिखर्थं । यतोऽनिर्देश्यमतोऽव्यक्त रूपादिहीनमिति वो । अस्मिन्पक्षे हेतुहेतुमद्भावासामअस्यमिभेष्ट्याय पक्ष आचार्येश्पेक्षित । अव्यक्तल कृत इस्यत आह ।
सर्वत्रग सर्वाधिष्ठानलात्सर्वस्मिन्नाकाशवद्यापकमत केनापि प्रमाणेन परिच्छेतुमशक्यमव्यक्तमित्यर्थं । यद्वा नतु एव तिर्हे
शून्यलमेव ब्रह्मण आगतिमिति तत्राह । सर्वत्रग सर्वेषु व्यभिवरत्सु घटपटादिष्वव्यभिचरितसदूपेण व्यापक सर्वस्य सत्तास्पूर्तिप्रदातु श्चन्यलासमवादिति भाव । अव्यक्तलादिनन्त्य करणागोचरस्य मनसा चिन्तियतुमशक्यलात् । तथान श्रुति 'यतो वाचो
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति । एतेन सर्वत्रग चेत्सर्वे कृतो नावगम्यत इति शङ्का निरस्ता। सर्वप्रमाणापरिच्छेद्यस्यातिकुशलेनापि चिन्तियतुमप्यशक्यस्य सर्वावगितिषयताया द्रिनरस्तलात्। नन्वेव चेत् 'त लोपनिषद पुरुष प्रच्छामि', 'दर्यते लम्यया

६ श्रीषरीम्याक्या ।

मामेव प्राप्नुवन्तीति द्वयोरन्वय । अक्षरस्य लक्षणमनिर्देश्यमित्यादि । अनिर्देश्य शन्देन निर्देष्टुमशन्यम् , यतोऽन्यक्त रूपादिशीन, सर्वन

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

यश्चिष बान्ति तथान्यविकतरस्तेवा क्रेशः । आत्मनि किञापहतपान्मत्वादिगुणाष्टकारोप विधाय पश्चात्तमेवोपासत इति स्वतःसिद्धः गुणग्राम-

# संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ ४॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तु प्रक्विति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं' 'मम माया दुरत्यया' इत्यादौ प्रसिद्धं यत्तत्कृटं तिसन्कृटे श्वितं कृटश्यं तदध्यक्षतयाथवा राशिरिव श्वितं कूटश्यमतप्वाचलं यसादचलं तसाद्भवं नित्यमित्यर्थः ॥३॥ सनियम्येति । संनियम्य सम्यङ् नियम्य संहृत्येन्द्रियमामसिन्द्रियसमुदायं सर्वत्र सर्वसिन्काले

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

'तद्धेद तद्यंच्याकृत', 'माया तु प्रकृति', 'मम माया' इत्यादौ मायाशब्दिततया प्रसिद्धमिवद्यादि तदिह कूटशब्दित-मित्यर्थ । तत्रावस्थान केन रूपेणेखाशङ्कायामाह—तद्ध्यक्षतयेति । कूटस्थशब्दस्य निष्क्रियत्वमर्थान्तरमाह— अथवेति । पूर्वमुपजीव्यानन्तरविशेषणद्वयप्रवृत्तिमाह—अतप्रवेति ॥ ३ ॥ कथमक्षरमुपासते तदुपासने वा किं स्यादिति तदाह—सनियम्येति । तुल्या हर्षविषादरागद्वेषादिरहिता सम्यग्ज्ञानेनाज्ञानस्यापनीतत्वात् । क्रमपरम्परापे

# ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

नैतन्य ततोऽन्यत् । यथा घटमासकोऽकों घटाद्व्यस्तद्वत् । एतेन नित्यापरोक्षत्व ब्रह्मण साधितम् । नन्वहमनुभव एवात्मविषयोऽतोऽह्मर्थं एवात्मा न ततोऽन्य आत्मास्तीत्याशङ्कयाह—अचलमिति । अहमर्थो हि सुखी दुखी परिणाम्याविर्भावतिरोभावशीलश्चातश्र्वलः । आत्मा तु न तथा । तस्य तथात्वेऽनिर्मोक्षापत्ते वह्मशेष्ण्यवदु खादि-धर्मिण आत्यन्तिकदु खनाशस्य मोक्षस्य धर्मिनाशमन्तरेणासमवात् । घटे यावद्र्पनाशादर्शनात् । आत्मनितरोभावे च जगदान्ध्य प्रसञ्येत । सुषुप्तावि तत्रत्यसुखाज्ञानसाक्षित्वेनाविर्भृतस्वस्प एवात्मास्ति । अन्यथा सुप्तोत्थितस्य सुखमहमस्वाप्समिति परामर्शायोगात् । ननु सुषुप्तौ सन्नप्यात्मा न प्रकाशते तत्यकाशकस्य मन सयोगस्थाभावात् । कर्त्रा व्याप्रियमाण हि करण किया साधयति । नच सुषुप्तौ करणव्यापारोऽस्ति । तसाम्यस्तवास्तरक्षेवात्मा(१) सुषुप्तौ ज्ञानाविगुणहीनोऽप्रकाशमानोऽस्त्येवत्याशङ्कयाह—धुविमिते। ननु आत्मा कि सत्तामात्रेणायस्कान्तवत्करणानि प्रवर्तयति उत व्यापाराविष्ट सन् । नाद्य । इष्टापत्ते । त्वन्यते च आत्मन कर्नृत्वासिद्धे । नान्त्यः । अनित्यन्त्वापत्ते । वयापारो हि स्पन्दः । स च परिच्छिन्नस्यते युज्यते न विभो । विसुत्वहाने चाणुत्वानम्यप्रगमात् । मध्यम्परिमाणत्वे घटादिवदनित्यतापत्ति । तसाङ्गवमप्रच्युतसमावमधरमित्यर्थः ॥ ३ ॥ एवविघमक्षर कथसपासनी-यमित्यत आह—संनियस्यतेति । सर्वत्र काले सर्वदा । एतेन ध्यानस्य नैरन्तर्यमुक्तम् । इन्द्रियग्राम समनस्का-

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

विद्याकिल्पतलात्तद्धिष्ठानं साक्षिचैतन्य निर्विकारिमलाह—अचल, चलन विकार अचललादेव घ्रुव अपरिणामि निल्य । एता-हश शुद्ध ब्रह्म मा पर्युपासते श्रवणेन प्रमाणगतामसभावनामपोद्य मननेन च प्रमेयगतामनन्तर विपरीतभावनानिवृत्तये ध्यायन्ति विजातीयप्रलयितरस्कारेण तैलधारावद्विच्छित्रसमानप्रलयप्रवाहेण निदिध्यासनसज्ञकेन ध्यानेन विषयीकुर्वन्तीलर्थं ॥ ३ ॥ कथ पुनर्विषयेन्द्रियसयोगे सित विजातीयप्रलयितरस्कारोऽत आह—सनियम्य खिवषयेभ्य उपसहलेन्द्रियमाम करण-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

बुद्धा स्क्ष्मया स्क्ष्मदिशिभ ', 'मनसैवानुद्रष्टव्य', 'आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य ''अनन्याश्वन्तयन्तो मां', 'शाख्योनिलात' इत्यादिश्चितिस्मृतिस्म्नाणा का गतिरितिचेत्तन्नाह । कृटस्थ दृश्यमानगुणकमन्तर्दोष वस्तु कृटशब्दप्रतिपाद्यम् । कृटस्पक कौटसाक्ष्य कृटकार्षापण इत्यादौ तथाभूते कृटशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् । 'तद्धेद तर्द्धव्याकृतमासीत्', 'मायाचाविद्या च ख्यमेव भवति', 'माया दु प्रकृतिं विद्यानमायिन तु महेश्वर', 'दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया' इत्यादौ मायादिशब्दितत्या प्रसिद्धमविद्यादि तदिहाने-कस्तारवीजमन्तर्दोष कृटशब्देन प्राह्यम् । तिस्मन्कृटेऽध्यक्षत्याधिष्ठानतया तिष्ठतीति कृटस्थम् । भाग्येऽविद्यादीति आदिपदात् अहकारादिक प्राह्यम् । तथाच ब्रह्मण्यारोपितस्याविद्यादेनिवृत्तये उपचारेण निर्विशेषस्य शाख्यविषयलमिति भाव । यद्वा अतएव राश्विति स्थित कृटस्थ निर्विकारम् । अतएवाचल अध्यस्तस्याविद्यादेगुणदोषाभ्या गुणदोषवत्त्वेन स्वस्वरूपाच चलतीत्यवलमित्यर्थं । अतएव ध्रुव नित्यम् । सदैकरसमिति यावत्। एतादश अक्षर ये पर्युपासते परि समन्तादुपासते श्रवणमननाभ्या उपासस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्यानविच्छन्नतैलधारावत्समानश्रत्यश्रवाहेण दीर्घकालमासन निदिष्यासन कुर्वन्तीत्यर्थं ॥ ३ ॥ उपासनस्य प्रकार फल चाह । इन्द्रियग्राममिन्द्रियसमृह सनियम्य स्वविषयेभ्य उपसहत्य सर्वत्र सर्वत्र सर्वस्थनको इष्टानिन

### ६ श्रीधरीव्याक्या ।

त्रग सवन्यापि, अध्यक्तत्वादेवाचिन्स कूटस्य कूटे मायाप्रपञ्चे स्थितमधिष्ठानत्वेन स्थितम्, अचल स्पन्दनरहित, अतएव ध्रव नित्यम्

# क्केशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम् । अन्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्गिरवाप्यते ॥ ५॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

समबुद्धयः समा तुल्या बुद्धियंषामिष्टानिष्टप्राप्तौ ते समबुद्धयस्ते य प्वविधास्ते प्रामुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रता । नतु तेषा वक्तव्य किचिन्मां ते प्रामुवन्तिति । श्वानी त्वात्मैव मे मतिमिति श्वुक्तम् । निह भगवत्खरूपाणा सता युक्ततमत्वमयुक्ततमत्वं वा वाच्यम् ॥ ४ ॥ किंतु क्केशोऽधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणा क्केशो अधिक प्वक्केशोऽधिकतरस्त्वक्षरात्मनां प्रमार्थद्शिना देहाभिमानपर्ित्यागनिमित्तोऽव्यक्तासक्तचेतसामव्यक्त आसक्त चेतो येषा तेऽव्यक्तासक्तचेतसस्तेषामव्यकासक्तचेन

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

क्षयोरसंभव विविक्षित्वाह—ते य इति । सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिते रता सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितमेव चिन्तयन्तस्तदेवाच-रन्ति । ज्ञानवता यथाज्ञान भगवत्माप्तेरथंसिद्धत्वादनुवादमात्रमित्याह—निति । ज्ञानिनो भगवत्माप्ति सिद्धवेत्वत्र प्रमाणमाह—ज्ञानी त्विति । ज्ञानवता भगवत्माप्तौ त एव युक्ततमा वक्तव्या कथ सगुणब्रह्मोपासकान्युक्ततमानुक्तवान-सीत्याशङ्क्याह—नहीति ॥ ४ ॥ सगुणोपासकेष्वपि कथमित्याह—कित्विति । अक्षरोपासनस्य दुष्करत्वादुपास-नान्तरस्य सुकरत्वादित्यभिमेत्याह—क्रेश इति । अधिक एवेतरेभ्यो हैतदिशिभ्य कामिभ्य इति शेष । तेषा क्षेशस्याधिकतरत्वे हेतु मत्वा विशिनष्टि—देहेति । अव्यक्तमत्यन्तसूदम निर्विशेषमक्षर तिसञ्जासक्तममिनिविष्ट चेतो ३ नीष्ठकण्याख्या (चत्र्षेरी)।

नीन्द्रियाणि सनियम्य एकीभावेनात्मिन वशे कृत्वा। स्वकारणे प्रविलाप्येत्यर्थ। समा चाश्चल्यहीना बुद्धिर्येषा ते समबुद्धयो ये भवन्ति तेऽपि मामेव निर्विकल्प पर ब्रह्म परा काष्ठा प्रामुवन्ति। श्रुतिश्च-'यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमा गतिम्॥' इति। सर्वभूतहिते रता इत्यनेन सर्वभूताभयदानेन सन्यासोऽपि ध्यानाङ्गमिति विधीयते॥ ४॥ अस्या गतेर्दुष्प्रापत्वमाह—क्रेश्च इति। यद्यपि सगुणविदामधिक क्रेशोऽस्त्येव तथापि ते सालम्बना ध्यायन्ति सोपानारोहक्रमेण परा काष्ठा प्रविशन्ति। येषा तु निरालम्ब ध्यानमा काश्युद्धसम तेषा निर्विषये चेतःस्थिरीकरणेऽधिकतर क्रेशोऽस्ति। तत्र क्रमिकध्यानप्रयोग श्रुद्धे चिन्मात्रे विश्वल्प माययाध्यस्तम्। तत्र च केवलमातिवाहिक कृत्स्व जडमाधिभौतिकमध्यसम् । यथोक्त वसिष्ठेन 'आतिवाहिक एवाय त्वाहशैश्चित्तदेहक । आधिभौतिकया बुद्धा गृहीतश्चिरमावनात्॥' इति । अतिक्रम्य पाषाणादीन्वहति इष्देशं नयत्यमिमानिनमित्यतिवाहि सर्वत्राप्रतिहतगितिक भूतस्थम तेन निर्धृत्त अतिवाहिकोऽयं कृत्सः प्रपश्चो यतश्चित्तदेहकः

ध मह्रसद्दनीस्याक्या।
समुद्रायम्। एतेन शमद्माद्सिपत्तिरुक्ता। विषयभोगवासनाया सत्या कृत इन्द्रियाणा ततो निवृत्तिस्तत्राह—सर्वत्र विषये
समा तुल्या हर्षविषादाभ्या रागद्देषाभ्या च रहिता मितर्येषाम् सम्यग्ज्ञानेन तत्कारणस्याञ्चानस्यापनीतलाद्विषयेषु दोषदर्शनाभ्यासेन स्पृह्याया निरसनाच ते सर्वत्र समबुद्धय । एतेन वशीकारसज्ञावैत्तर्यमुक्त । अतएव सर्वत्रात्मदृष्ट्या हिंसाकारणद्वेषरहितलात्सर्वभूतहिते रता 'अभय सर्वभूतेभ्यो मत्त खाहा' इति मन्त्रेण दत्तसर्वभूताभयदक्षिणा कृतसन्यासा इति यावत् ।
'अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा सन्यासमाचरेत्' इति स्यते । एवविधा सर्वसाधनसपन्ना सन्त खय ब्रह्मभूता निर्विचिकित्सेन
साक्षात्कारेण सर्वसाधनफळभूतेन मामक्षरं ब्रह्मैव ते प्रामुवन्ति । पूर्वमिष मद्गूण एव सन्तोऽविद्यानिवृत्त्या मद्गूण एव तिष्ठन्तीस्यर्थ । 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति', 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इत्यादिश्चतिभ्य । इहापि च 'ज्ञानी लात्मैव मे मतम्' इत्युक्तम्
॥ ३ ॥ ४ ॥ इदानीमेतेभ्य पूर्वेषामतिशय दर्शयन्नाह—'पूर्वेषामिष विषयेभ्य' आहत्त्व सगुणे ब्रह्मणि मनआवेशे सतत

ष्ट्रप्राप्तौ समा रागद्वेषरिहता बुद्धियेषा ते, अतएव सर्वेषा भूताना हिते रता प्रीतिमन्त ये एवप्रकारेणाक्षरमुपासते ते मा परमात्मानं प्राप्तुवन्ति । एवकारेणेषामेव साक्षान्मोक्षप्राप्तियोग्यता बोधयति । प्राप्तिरप्यत्र विस्पृतमैवेयकस्य प्राप्तस्य प्राप्तिरिव बोध्या नलप्रा-प्तस्य प्रामादे प्राप्तिरिव । 'विमुक्तश्र विमुच्यते' इति श्रुते । 'ज्ञानी लात्मैव मे मतम्' इति स्पृतेश्व ॥ ४ ॥ एवं चेत्तिर्हि एतेषा

सस्य प्रामाद आतारक । विद्युविय विद्युविय शेव द्वुविय स्वास्त्र स्वस्त्र स्वास्त्र स्व

६ श्रीघरीव्याख्या।

वृद्धादिरहितम् ॥ ३ ॥ सनियम्येति । स्पष्टम् ॥ ४ ॥ नतु च तेऽपि त्वामेव प्राप्तुवन्ति तहीतरेवा युक्ततमत्व कृत इत्यपेक्षाया छेशाछेशकृत विशेषमाह—छेश इति त्रिभि । अञ्यक्ते निर्विशेष अक्षर आसक्त चेतो येषा तेषा छेशोऽधिकतर । हि यसादन्य-भ०गी० ६४

# ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम्।

तसाम् । अव्यक्ता हि यसाद्या गतिरक्षरात्मिका दु खं सा देहवद्भिदेंहाभिमानवद्भिरवाष्यतेऽतःक्लेशो-ऽधिकतरः । अक्षरोपासकाना यद्वर्तनं तदुपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥५॥ ये स्विति । ये तु सर्वाणि कर्माणि मयीश्वरे

## २ आन दगिरिव्याख्या ।

येषा तेषामिति यावत् । अक्षरोपासकाना क्षेत्रासाधिकतरन्वे भगवानेव हेतुमाह—अव्यक्तिते । दु ख दु खेन कृच्छ्रेणेति यावत्, अतो देहाभिमानस्यागादिसर्थं । ते कथ वर्तन्ते तन्नाह—अक्षरेति ॥ ५ ॥ यद्यक्षरोपासका मामेवाप्नुवन्तीति विशिष्यन्ते निक्ति सगुणोपासकास्त्वा नाप्नुवन्ति न तेषामि क्रमेण मत्प्रासेरिसाह—ये तिविति । ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुषरी)।

चित्तमेव देह सरूपमस्रेति स्वप्ततुल्य एव सन् चिरमावनात् वज्रपञ्जरवलािठन्येनोपेत आविमौतिकया स्यूलभूतप्रभवया बुद्ध्या गृहीत इति श्लोकार्थ । एव च यथा तीन्नािभिनवेशेन निरीक्ष्यमाणो रज्रूरा स्वय शाम्यति
तद्धिष्ठानभूता रज्जुश्चाविभवति तथा वस्तुतश्चिद्वृयायामिष माधवादिम्तौं जास्त्रमध्यस्त तामेवािभिनवेशेन चिरकाल
चर्मचक्षुवैव पश्यतस्तस्या मूर्तेर्जांस्त्र तिरोधीयते चैतन्यमाविभवति । अतएव बाणादय स्वाराध्ये सार्ध सार्ममुत्यन्यायेन
व्यवहरन्तीित सर्वत्रोपास्यायते । एवमचेतनाया मूर्तेरि तत्त्व विश्वस्त्रपमेवेति मूतिमेवात्यादरेण पश्यस्तसास्त्रव्यवहरूनोते वासुदेवदेहे एतदेव वितर्कज प्रत्यक्ष प्रकृत्योक्त भगवता योगभाष्यकारेण
बादरायणेन 'तत्त्य प्रत्यक्ष तच्च श्रुतानुमानयोवींजम्' इति । स्थूलालम्बन समाधिवितर्क । विश्वस्त्रपद्याध्यक्षतामात्रेऽध्यासात्तस्यावलोकनेऽस्वितामात्रमवशिष्यते । अस्विताया अपि शुद्धाया चितावध्यस्तत्वात्तसामिष समाहिते मनिस
सहैव मनसाऽस्विता तिरोधीयते शुद्धा चितिरेवावशिष्यते हति । एव व्यक्तासक्ता सोपानारोहक्रमेण परा काष्ठा प्रतिपद्यन्ते।ये तु अव्यक्तासक्ता पक्षिवदकसाद्ध्व पदमारुक्क्षिति ते लयेन विक्षेपेण च भृश बाध्यन्ते । लयमेव च कदाचित्समाधित्वेनाभ्युपगच्छन्तीति तेषा परामवसमावनाप्यस्तीत्यत उक्त क्किशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामिति । हि
यसाद्व्यक्ता निरालवना गति पद्पाप्तिदेहवद्गिदेदामानिभिद्धं ख यथा स्वात्त्रथा अवाप्यते नतु सा सुखपाष्ट्रयेति भाव
॥ ५ ॥ ननु अव्यक्तासक्तचेतसा क्रेशाधिक्येऽपि क्केशान्ते सद्य कैवल्यसिद्धिरस्तीति कि विलम्बसाध्येन व्यक्तभावनेनेत्याशक्काह—ये त्विति द्वाभ्याम् । सर्वाणि नित्यनैमित्तिकस्वामाविकादीनि सन्यस समर्थ मत्यरा अहमेव पर

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

तत्कमेपरायणले च परश्रद्धोपेतले च क्रेशोऽधिको भवलेव । कितु अव्यक्तासक्तचेतसा निर्गुणब्रह्मचिन्तनपराणा तेषा पूर्वोक्त साधनवता क्रेश आयासोऽधिकतरोऽतिशयेनाधिक । अत्र खयमेव हेतुमाह भगवान्—अव्यक्ता हि गति , हि यसादक्षरात्मक गन्तव्य फलभूत ब्रह्म दु ख यथा स्यात्तथा कृच्छ्रेण देहवद्भिदेहमानिभिरवाप्यते । सर्वकमेसन्यास कृला गुरुमुपस्थ वेदान्त-वाक्याना तेन तेन विचारेण तत्तद्भमनिराकरणे महान् प्रयास प्रत्यक्षसिद्धत्तत क्रेशोऽविकतरस्तेषामित्युक्त । यदाप्येकमेव फल तथापि ये दुष्करेणोपायेन प्रामुवन्ति तदपेक्षया स्वकरेणोपायेन प्रामुवन्तो भवन्ति श्रेष्ठा इस्रिभिप्राय ॥ ५॥ नजु फलैक्ये क्रेशाल्पलाधिक्याभ्यामुत्कर्षनिकर्षो स्याता, तदेव तु नास्ति निर्गुणब्रह्मविद्या हि फलमविद्यातत्कार्यनिवृत्त्या निर्विशेषपरमानन्द-बोधब्रह्मफपता, सगुणब्रह्मविदा लिधिष्ठानप्रमाया अभावेनाविद्यानिरृत्त्यभावादैश्वर्यविशेष कार्यब्रह्मलोकगताना फलम् । अतः

#### ५ भाष्योस्कर्षदीयिका ।

ऽस्खेव तथाप्यक्षरोपासकाना देहाभिमानपरित्यागनिबन्थनोऽधिकतर क्षेत्रा अव्यक्ते करणागोचरे तत्प्राप्त्यधैमासक्त चेतिश्वत्त येषा वेषामव्यक्तासक्तेतसा हि यस्मादव्यक्ताक्षरात्मिका गतिदेंहविद्भदेंहाभिमानविद्भिर्दु ख यथा स्यात्तथा। अतिकष्टेनेति यावत् । अवाप्यतेऽत क्षेत्रोऽिवकतर इत्युक्तम् ॥ ५ ॥ अक्षरोपासका मामेव प्राप्तुवन्तीत्युक्त्या तेषा साक्षात्स्वप्राप्तियोग्यत्मकुक्त ये तु पूर्वे ते तु बहुश्रवणादिनाधिकतरक्रेशमन्तरेणैव महत्तक्षानेन ससारान्मुच्यन्त इत्याशयेनाह—ये त्विति द्वाभ्याम् । ये तु सगुणोपासका

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

क्तविषया गतिर्निष्ठा देहाभिमानिभि दु ख यथाभवलेवमवाप्यते । देहाभिमानिना नित्य प्रत्यक्प्रवणत्वस्य दुर्घटत्वादिति भाव ॥ ५ ॥ मद्भक्ताना मत्प्रसादादनायासत एव सिद्धिर्भवतीत्याह—ये त्विति द्वाभ्याम् । मिथ परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य समर्प्य

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

गरिमणीश्वरेऽत्रवसाध्ये स्थितेऽपि द्विगुणमायास वि तन्ति ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ये त्विलादि । प्रागुक्तोपदेशेन ये तु सर्वं मयि सन्यस्यन्ति तेपामह

# तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्॥ ७॥

१ श्रीमच्छाकर साध्यम् ।

संन्यस्य मत्परा अहं परो येषा ते मत्परा सन्तोऽनन्येनैवाविद्यमानमन्यदालम्बन विश्वरूपं देवमा-तमान मुक्त्वा यस्य सोऽनन्यस्तेनानन्येनैव (केवलेन) केन योगेन समाधिना मां ध्यायन्तिश्चिन्तयन्त उपासते ॥ ६ ॥ तेषां कि—तेषा मदुपासनैकपराणामहमीश्वरः समुद्धर्ना । कुत इत्याह मृत्युसंसार-सागरात् मृत्युयुक्त संसारो मृत्युसंसार स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात्तसानमृत्युसंसार-सागरादृहं तेषा समुद्धर्ता भवामि न चिरात् किं तिर्हे क्षिप्रमेव हे पार्थ, मय्यावेशितचेतसां मि

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तुशब्द शङ्कानिवृत्त्यर्थ ॥ ६ ॥ तेषा भगवद्यायिना किं फलतीति शङ्कामनुभाष्य फलमाह—तेषामित्यादिना । समुद्धती सम्यगूर्ध्व नेता ज्ञानावष्टमभदानेनेत्यर्थ । मृत्युरज्ञान मरणाद्यनर्थहेतुत्वात्तेन कार्यतया युक्त ससार ॥ ७ ॥ भगवदुपासना विशिष्टफलेलेव यत सिद्धमतो भगविष्ठप्रया प्रयतितव्यमित्याह—यत इति । असिहता३ नीलकण्डन्याक्या (चतर्षरी)।

सर्वकर्मिभ प्राप्यो येषा ते मत्यरा मद्भ्यानपरा वा। अनन्येन भेद्गून्येन अहमेव भगवान्यासुदेव इति परमेश्वरेऽह्यह्छक्ष-णेन योगेन चेत समाधानेन मा ध्यायन्त उपासते तत्रैव ध्याने स्थैर्य छमन्ते ॥ ६ ॥ तेषा ध्यायिना निचराच्छीत्रमेवाह समुद्धर्ता समुद्धरणकर्ता। यतस्ते मिथ सगुणे विश्वरूपे आवेशितचेतसो भवन्ति अतो व्यक्तासक्ता अपि शीव्रमेव पर पद-४ मध्यद्वनीव्याक्या।

फलिधिक्यार्थमायासाधिक्य न न्यूनतामापादयतीति चेत्, न, सगुणोपासनया निरस्तसवंशितवन्धाना विना गुरूपदेश विना च श्रवणमनननिदिध्यासनायाद्दितिक्षेश खयमाविर्भूतेन वेदान्तवाक्येनेश्वरप्रसादसहकृतेन तत्त्वज्ञानोदयादिवयातत्कार्यनिदृत्या ब्रह्मलोक एवेश्वर्यभोगान्ते निर्णुणविद्याफलपरमकैवल्योपपत्ते, 'स एतस्माज्ञीवघनात्परात्पर पुरिशय पुरुषमीक्षते' इति श्रुते । स प्राप्तिहिरण्याभेश्वर्ये भोगान्त एतस्माज्ञीवघनात्सर्वजीवसमष्टिरूपात्पराच्छेष्ठात् हिरण्यगर्मात्पर विलक्षण श्रेष्ठ च पुरिशय खहृदयग्रहानिविष्ठ पुरुष पूर्ण प्रत्यगमिक्षमिद्वतीय परमात्मानमीक्षते खयमाविर्भूतेन वेदान्तप्रमाणेन साक्षात्करोति, तावता च मुक्तो भवतील्यर्थ । तथाच विनापि प्रागुक्तकृत्वेन सगुणब्रह्मविद्यानिश्वरप्रसादेन निर्गुणब्रह्मविद्याफलप्राप्तिरितीममर्थमाह ह्याभ्याम्—तुशब्द उक्ताशङ्कानिदृत्यर्थ । ये सर्वाणि कर्माणि मि सन्यस्य सगुणे वासुदेवे समर्प्य मत्परा अह भगवान् वासुदेव एव पर प्रकृष्टप्रीतिविषयो येषा ते तथा सन्तोऽनन्यनेव योगेन न विद्यते मा भगवन्त सुक्लाऽन्यदालम्बन यस्य ताहरोनेव योगेन समाधिना एकान्तभिक्तयोगापरनान्ना मा भगवन्त वासुदेव सकल्कीन्दर्यसारिधानमानन्दघनविप्रह हिमुज चतुर्भुज वा समस्तजनमनोमोहिनी सुरुलीमित्तमनोहरे सप्ति खरैरपूर्यन्त वा दरकमलकौमोदकीरथाङ्गसङ्गिपाणिपस्त्रव वा नरिहल्लादिरूप वा परमकाकणिक सुन्दरसुन्दर श्रीमद्रयुनन्दनरून वराहादिरूप वा यथादिर्शितविश्वरूप वा ध्यायन्तिश्वरूपन वत्ता प्रत्याचित्रकर्म वत्ताच्यात्रे सामिष्वति स्तामावाक्षरम्ति क्षत्राप्त प्रत्याचित्रकर्म वत्ताच्यात्रे सामिष्वति चता वत्ताचित्रकर्म स्तामावाक्षरम् स्ताम्य प्रवित्त चता वेतो येस्तावामह सत्तापासितो भगवान् सृत्युक्तसारसाग्यत् सृत्युक्तो य ससार मिथ्यान् वानावष्टमभदानेन भवामे निचात् विप्रति स्वामावाक्षस्त वन्ताच्यात्त विद्यान्य वात्रविप्रति क्रावाक्षसारसान्त स्वामावाक्षसार्यम् ॥ ६ ॥ ७ ॥ धारिता ज्ञानवष्टमभवानेन भवामे निचात्त विद्यत्व तस्त्रम्यन्त वन्ताच्यात्र विद्यानमाव्यास्त विद्यानमाव्यास्त स्वामाव्यस्त विद्यानमाव्यस्त विद्यानमाव्यस्त विद्यस्त विद्यस्त स्वामाव्यस्त विद्यस्त स्वामाव्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्य वात्यस्त विद्यस्त विद्यस्य स्वामाव्यस्त स्वामाव्यस्त स्वामाव्यस्त स्वामाव्यस्त स्वामाव्यस्यस्य स्वामाव्यस्त स्वामाव्यस्यस्त स्वामाव्यस्त स्वा

५ मान्योत्कवंदीपिका।
सर्वाणि कर्माणि मिय परमेश्वरे सन्यस्य समर्प्य अह पर परमपुरुषार्थं लेगोपास्यो सेषा ते मत्परा न स्वर्गादिपरा एताहशा सन्तोऽनन्येनैव योगेन न विद्यते विश्वरूप देवमात्मानमीश्वरमनन्तगुणिनिधं तत्तद्भूपेण भूतलेऽवतीर्ण मुक्लान्यदालम्बन यस्य तेन
योगेन समाधिना मा ध्यायन्तिश्वन्तयन्त उपासते मिय परमेश्वरे विश्वरूपे आविश्वत प्रवेशित चित्त येषा तेषा निचरात् शीप्रमेव
सत्युयुक्तात्ससारसमुद्राद्दमुद्धतां भनामि । अनन्यभक्तमा सतुष्ट सन् बुद्धियोग दत्त्वा मूलाज्ञानसहिततत्कार्यरूपात्ससारादुद्धरामीसत्युयुक्तात्ससारसमुद्राद्दमुद्धतां भनामि । अनन्यभक्तमा सतुष्ट सन् बुद्धियोग दत्त्वा मूलाज्ञानसहिततत्कार्यरूपात्ससारादुद्धरामीस्विश्वरूप । तदुक्त भिक्तिता मद्भतप्राणा बोधयन्त परस्परम् । कथयन्तश्व मा निस्य तुष्याद्वताना भवता भक्त्या वश्चीकृतस्तभजता प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते'। हे पार्थेति सबोधयन् यथा प्रथाद्वताना भवता भक्त्या वश्चीकृतस्त-

६ श्रीघरीव्याक्या ।

मत्परा भूत्वा मां ध्यायन्त अनम्बेन न विद्यतेऽभ्यो भजनीयो यसिस्तेनेव । पकान्तभक्तियोगेनोपासत इलर्थः ॥ ६ ॥ तेष्वामिति । अभिनवग्रसाचार्यन्या ।

समुद्धता सकलविद्यादिहेंहेश्च्यश्चेतत आवेशन व्याख्यातम् । तथाचैष एवोत्तमो योगोऽक्रत्रिमस्वात् । तथाच मम स्तोत्रे—'विशिष्टकरणा-सनस्थितिसमाधिसभावनाविभाविततया यदा कमपि त्रोषपुलासयेत् । न सा तव सदोदिता स्वरसवाहिनी या चितिर्यतस्त्रितयसनिधी मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धिं निवेश्य । निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८॥ अथ चित्तं समाधातुं न शकोषि मिय स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय ॥ ९॥

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विश्वरूप आवेशितं प्रवेशितं समाहित चेतो येषा ते मय्यावेशितचेतसस्तेषाम् ॥०॥ यत एवं तस्मात्— मय्येवेति । मय्येव विश्वरूप ईश्वरे मनः संकल्पविकल्पात्मकमाधत्स्व स्थापय मय्येव व्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिमाधत्स्व निवेश्य । ततस्ते कि स्यादिति शृणु निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदाः तमना मिय निवासं करिष्यस्येवातः शरीरपातादृष्ट्वं न सशयः सशयोऽत्र न कर्तव्यः ॥ ८ ॥ अथेति । अथैव यथावोचाम तया मिय चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरमचलं कर्तुं न शकोषि चेत्तः पश्चाः

### २ आनन्द्गिरिन्याख्या।

करण श्लोकपूरणार्थम् । मनोबुद्धोर्भगवत्यवस्थापने प्रश्नपूर्वक फलमाह—तत इति । भगवित्रष्ठत्य तत्प्रासौ प्रतिबन्धाभाव सूचयति—संशयोऽत्रेति ॥ ८॥ मतप्रदर्शनपूर्वक भगवत्प्रासावुपायान्तरमाह—अथेत्यादिना । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्भरी)।

मारोहुमर्हा इति नाव्यक्तेऽत्यन्ताभिनिवेष्टव्यमिति भावः ॥ ७ ॥ यसादेव तस्नान्मय्येय विश्वरूप ईश्वरे मन सकल्पविक-ल्पात्मकमाधत्स्व स्थापय मय्येवाध्यवसाय कुर्वती बुद्धिं निवेशय तत्फल च । निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदा-त्मना मिय वास करिष्यसि । अतः शरीरपातादूर्ध्य । न सशय कर्तव्य ॥ ८ ॥ विश्वरूपधारणायामशक्त प्रति प्राह— अथिति । मिय विश्वेश्वरे विश्वरूपे अथ यदि चित्त समाधातु निवेशितुमचल धारियतु न शकोषि ततस्तर्क्षम्यास-

#### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

तदेविमयता प्रबन्धन सगुणोपासनां खुलेदानी साधनातिरेक विधते—मध्येव सगुणे ब्रह्मणि मन संकल्पविकल्पात्मकमा वत्स्व स्थापय सर्वा मनोवृत्तीमैद्विषया एव कुरु । एवकारानुषक्षण मध्येव बुद्धिमध्यवसायलक्षणा निवेश्चय, सर्वा बुद्धिवृत्तीमैद्विषया एव कुरु, विषयान्तरपरिलागेन सर्वदा मा चिन्तयेल्थ्यं । तत कि स्थादिलत आह—निविष्यित निवत्स्यसि । लब्धशान सन्मदात्मना मध्येव शुद्धे ब्रह्मण्येव । अत कर्ष्वं एतदेहान्ते न सशय नात्र प्रतिवन्धशङ्का कर्तव्येल्थ्यं । एव अत कर्ष्वं मिल्पन्न सध्यमाव क्लोकपूर्णार्थं ॥ ८ ॥ इदानीं सगुणब्रह्मध्यानाशक्तानामशक्तितारतम्येन प्रथम प्रतिमादौ बाह्ये भगवद्याना-भ्यासल्तदशक्ती भागवत्यर्भानुष्ठान तदशक्ती सर्वकर्मफलल्याग इति त्रीणि साधनानि त्रिभि क्लोकैविधत्ते—अथ पक्षान्तरे स्थिर यथा स्यात्तथा चित्त समाधानु स्थापयितु मिय न शक्तोषि चेत्तत एकस्मिन्प्रतिमादावालम्बने सर्वत समाहृत्य चेतस पुन पुन स्थापनमभ्यासल्तत्यूवैको योग समाधिल्वेनाभ्यासयोगेन मामामुमिच्छ यतस्य । हे धनजय, बहून् शत्रून् जिल्ला

# ५ माप्योत्कर्षदीपिका।

सत्संकटादुद्धर्ता तथेति ध्वनयति ॥ ६॥ ०॥ यतोऽधिकतरक्केशमन्तरेण भगवदुपासकानामुद्धारस्तस्मान्मय्येव विश्वरूपे परमात्मिनि एवकारेणोपास्मान्तरस्य फलस्य च व्यवच्छेद । मन सकल्पविकल्पात्मक स्थापय । मय्येव निश्चय कुर्वन्तीं बुद्धं निवेशय । तत किं स्मादत स्थाह । अत शरीरपातादूर्ध्वं मय्येव निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि वास करिष्यस्येव । असिष्यर्थे सशयो न कर्तव्य ॥ ८ ॥ एतत्कर्तुमशक्तस्य स्वप्राप्तानुपायान्तरमाह । अथैवमुक्तप्रकारेण मयि चित्तमचल यथा स्थात्मधा समाधातु स्थापितुमसमर्थोऽसि चेत्ततिश्वत्तस्यैकसिष्यालम्बने आभ्यन्तरे बाह्ये वा प्रतिमादौ सर्वत समाहत्य पुन पुन स्थापनमभ्यासस्तर्दिको योगः समाधानलक्षणस्तेन मा विश्वरूपमाप्तु प्राप्तुं इच्छ प्रार्थयस्य । धनजयेति सबोधयन् यथा धनुर्विद्याभ्यासबलाद्वाजभ्यो ६ श्रीषरीन्याक्या।

पर्व मध्याविश्वित चेती थैक्षेषां मृत्युयुक्तात्ससारसागराद हसम्यगुद्धर्ता अलिरेणैव भवामि ॥ ७ ॥ यसादेव तसात् । मध्येवेति । मध्येवे सकल्पविकल्पात्मक मन आधत्क स्थिरीकुर । बुद्धिमपि न्यवसायात्मिका मध्येव निवेशय । पव कुर्वेन्मत्मसादेन लम्पवान सम्भत कर्ध्वं देशान्ते मरणान्तरं मध्येव निविशिष्यसि निवत्स्यसि मदात्मना वास कारिष्यसि नात्र सशय । तथाच छति -'देशान्ते देवस्तारक परमक्ष ब्याच्छे' इति ॥ ८ ॥ अत्राश्चक्त प्रति सुगमोपायमाह—अथेति । स्थिर यथामवत्येव मयि जिन्त धारिषित् यदि

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्कुटमिडापि संवेषते ॥ यदा तु विगतेन्थनः स्ववश्वतितां सश्रयन्नकृतिमसग्रक्षसर्पुरुककत्त्रम्यान्यातः । शरीरनिरपेश्वता स्कुटग्रपाद्दानश्चितः स्वय क्रिकितं तुष्यते तुगपदेव वोषावरुः ॥ तदैव तव देवि तद्वपुरुपाशयैर्वितित (श्रितैर्विणेत ) महेशमबहुष्यते विवशपाशसक्षोमकम् ॥ द्वादि ॥६॥७॥८॥ अभेति । समाभातुमावेशयितुम् ॥ ९॥ अभ्यासेऽपीति । अयैतदपीसारम्य श्रवाष्यसीसन्तम् । तीव्रतरमगवण्यकित्पात

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥१०॥ अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफल्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

दभ्यासयोगेन चित्तस्यैकसिन्नालम्बने सर्वत समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनमभ्यासस्तत्पूर्वको योगः समाधानलक्षणस्तेनाभ्यासयोगेन मा विश्वक्षपिच्छ प्रार्थयसाप्तु प्राप्तं हे धनंजय ॥ ९ ॥ अभ्यासेऽ-पीति । अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽस्यशक्तोऽसि ति ति मत्कर्मपरमो भव मदर्थ कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्म-प्रधान इत्यर्थः । अभ्यासेन विना मदर्थमपि कर्माणि केवलं कुर्वन्सिद्धं सत्त्वशुद्धियोगञ्चानप्राप्ति-द्वारेणावाण्स्यसि ॥ १० ॥ अथैतदिति । अथ पुनरेतद्पि यदुक्तं मत्कर्मपरमत्वं तत्कर्तुमशक्तोऽसि मद्योगमाश्चितो मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं तेषामनुष्टानं स मद्योगस्तमाश्चितः सन्सर्व-

### २ आनन्द्गिरिव्याक्या ।

एकमालम्बन स्थूल प्रतिमादि समाधान ततोऽभ्यन्तरे विश्वरूपे चित्तैकाव्यस् ॥ ९ ॥ हैताभिनिवेशादभ्यासाधीने योगेऽपि सामध्याभावे पुनरुपायान्तरमाह—अभ्यासेऽपीति । अभ्यासयोगेन विना भगवदर्थं कर्माणि कुर्वाणस्य किं स्थादित्याशङ्क्याह—अभ्यासेनेति । सिद्धिर्वद्यभाव । अपिरुक्तव्यविस्चनार्थ ॥ १० ॥ भगवरकर्मपरस्वमप्य-शक्यमिति शङ्कते—अथेति । बहिविषयाकृष्टचेतस्त्वादित्यर्थ । तर्हि भगवध्यास्युपायत्वेन सयतचित्तो भूत्वा ३ नीलकण्डस्थास्या (बतुर्परी)।

योगेन चित्तसैकिक्षिक्षाभ्यन्तरे बाह्ये वा प्रतिमादावालम्बने सर्वत समाहृत्य पुन पुन स्थापनमभ्यासस्तत्पूर्वको योग' समाधानलक्षणस्तेनाभ्यासयोगेन मा विश्वरूपमासु प्राप्तुमिच्छ प्रार्थयख हे धनजय ॥ ९ ॥ अभ्यासेऽपीति । अभ्यासे पूर्वश्लोकोक्ते । मत्कर्म 'श्रवण कीर्तनं विष्णो सरण पादसेवनम् । अर्चन वन्दन दास सस्यमात्मनिवेदनम्' इति नवविधभजनात्मक भगवत्प्रीत्यर्थे कर्म मत्कर्मशब्दित तदेव परममावश्यक यस तादशो भव । कर्माणि श्रवणादीनि । सिद्धिं सत्त्वश्चद्धिम् ॥ १० ॥ मद्योग श्रवणादौ निष्ठाम् । तिर्हि पूर्वोक्त श्रौतस्थार्तसर्वकर्मफल्लाग

धनमाहृतवानि राजस्याद्यर्थमेव मन शञ्ज जिला तत्त्वज्ञानधनमाहृरिष्यसीति न तवार्श्वर्यमिति सबोधनार्थ ॥ ९ ॥ मरप्रीण-नार्थं कमें मत्कमें श्रवणकीर्तनादिभागवतधर्मस्तत्परमस्तदेकनिष्ठो भव । अभ्यासासामध्यें मदर्थं भागवतधर्मसज्ञकानि कर्माण्यपि कुर्वेन्सिद्धं ब्रह्मभावलक्षणा सत्त्वश्चद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेणावाप्यसि ॥ १० ॥ अथ बहिर्विषयाकृष्टचेतस्लादेतन्मरकर्मपरलमपि कर्तुं न शकोषि ततो मद्योग मदेकशरणलमाश्रित मिय सर्वकर्मसमर्पण मद्योगस्त वाश्रित सन् यतात्मवान् यत स्यत-५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

धन भीष्मादिभ्यो गोधन चाहतवानित तथाभ्यासयोगेन मामप्याहर्तुं योग्योऽसीति स्चयित ॥ ९ ॥ सर्वतिश्वत्तमाहृत्येकात्मालम्बने पुन पुन स्थापनेऽचार्क प्रत्युपायान्तरमाह । अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि चेत् मदर्थमि कमें मत्प्रीत्यर्थं यत्कमें तत्परमस्तत्प्रधानो भव । अभ्यासेन विना मदर्थमिप केवल कुर्वन् सिद्धं ब्रह्मखमाव मोक्ष सत्त्वग्रुद्धियोगज्ञानप्राप्तिद्वारा प्राप्त्यसीत्यर्थं ॥ १०॥ तिर्हे विषयाकृष्टिचत्त्वाद्भगवत्कमेपरतायामशक्त प्रत्युपायान्तरमाह—अथैतदिप कर्त्वमशक्तोऽसि चेत्तिर्हं मद्योगमाश्रित मिय सर्वाणि कर्माण सन्यस्य तेषामनुष्ठान मद्योगस्तमाश्रित मदेकशरणलमाश्रित सन् तदनन्तर सर्वेषा कर्मणा फलसन्यास कुर विवेकस

६ श्रीघरीव्याख्या ।

शक्तों न भवित ताह विश्वास चित्त पुन प्रत्याहत्व ममानुसरणलक्षणो योगाभ्यासस्तेन मा प्राप्तिमच्छ प्रयत्न कुरु ॥ ९ ॥ यदि पुनर्नेव तत्राह अभ्यास इति । अभ्यासेऽपि यद्यशक्तोऽसि तिह मत्प्रीत्यार्थाने यानि कर्माण्येकादश्युपवासनतत्त्रयांनामसकितेना-दीनि तदनुष्ठानमेव परम यस्य ताहृशो भव । एवभूतानि कर्माण्येपि मदर्य कुर्वन्मोक्ष प्राप्त्यसि ॥ १० ॥ अत्यन्त भगवद्धमेपरिनि-ष्ठायामशक्तस्य पक्षान्तरमाह अथैतद्पि । अथैतदपि कर्तुमशक्तोऽसि तिह मद्योग मदेकशरणत्वमाश्रित सर्वेषां दृष्टादृष्टार्थाना-मावश्यकानां चामिहोत्रादिकर्मणा फलानि नियतचित्तो भूता परित्यज । एतदुक्त भवित । मया तावदीश्वराष्ट्रया यथाशक्ति कर्माणि कर्तन्यानि, फल युनर्ष्ट्रमदृष्ट वा परमेश्वराधीनमित्येव मित्र मारागरिष्य फलासार्क्तं परित्यज्य वर्तमानो मत्प्रसादेन कृताथों भविष्य-

चिरतरप्रसादितगुरु परणालुग्रह च विना दुर्लभ आवेश इस्रभ्यास । अभ्यासोऽपि न शक्यते विशाधिमभवादतस्त्रवाशाय कर्म पूजाजपस्वा ध्यायहोमादीन्कर ॥ १० ॥ अवैतद्पीति । यदि च भगवस्कर्म कर्तुं न शक्रोपि(कोसि) अज्ञस्वाच्छास्रोक्तक्रमावेदनात् तस्तर्वे मयि सन्यन्य-

# श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफळत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कर्मफलस्यागं सर्वेषां कर्मणा फलसंन्यासं सर्वकर्मफलस्यागं ततोऽनन्तर कुरु यतात्मवानसंयतः चित्तः सिन्नस्यर्थः ॥ ११ ॥ इदानीं सर्वकर्मफलस्यागं स्तौति—श्रेयो हि प्रशस्यतर ज्ञानं कसाद्विवेक-पूर्वकादभ्यासाससाद्दि ज्ञानाउज्ञानपूर्वक ध्यान विशिष्यते । ज्ञानवतो ध्यानाद्दि कर्मफलस्यागो विशिष्यतं इस्यनुष्यते । एव कर्मफलस्यागात्पूर्वविशेषणवतः शान्तिरुपशम सहेतुकस्य ससारस्या मन्तरमेव स्यान्नतुक्तालान्तरमपेक्षते । अञ्चस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायानुष्ठानाशकौ सर्वकर्मणा फलसागः श्रेयः साधनमुपदिष्ट न प्रथममेव । अत्रश्च श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासादुत्तरोत्तरविशिष्टत्वोपदेशेन सर्वकर्मफलस्यागः स्तूयते संपन्नसाधनानुष्ठानाशकावनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात् । केन साधम्यण स्तुतित्व 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते' इति सर्वकामप्रहाणादमृतत्वमुक तत्वसिद्धम् । कामाश्च सर्वे श्रौतसार्तसर्व-

२ आनन्द्गिरिज्याख्या।

कमैप्गळसन्यास कुर्विसाह—मद्योगिसिति ॥ ११ ॥ उत्तरश्चोकतारपर्यमाह—इदानीसिति । ज्ञान शब्दयुक्ति-क्यामारमिश्चय । अभ्यासो ज्ञानार्थश्रवणाभ्यासो निश्चयपूर्वको ध्यानाभ्यासो वा। तस्य विशिष्यमाणस्वे साक्षा-स्कारहेतुस्व हेतु । त्यागस्य विशिष्टस्ये हेतुमाह—एविसिति । गीणातु भगवानिति तस्मिन्कर्मसन्यासपूर्वकिमित्यर्थ । पूर्वविशेषणवतो नियतिचत्तस्य पुसो यथोक्तत्यागादित्यर्थ । अनन्तरमेवेत्युक्त व्यनक्ति—निविति । नतु कर्मफल स्वागस्य सद्य शान्तिकरस्वे सम्यग्वरिव तथेति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिर्विरुध्यात् अञ्चाह—अञ्चर्यति । दीर्घेण काले नादरनैरम्त्रयांनुष्ठिताच्यानादृस्तुसाक्षास्कारद्वारा संसारदु खोपशान्तेस्वथाविधाच्यानास्यगस्य विशिष्टस्वोक्तेसद्वीयस्तु तिरश्रेष्टेत्वाह—अतश्चेति । तत्र हेतुमाह—सपन्नेति । सपन्नानि प्राप्तानि साधनान्यक्षरोपासनादीनि तेषा मध्ये पूर्वपूर्वस्वानुष्ठामान्नक्तानुक्तरोत्तरस्यानुष्ठेयत्वेनोपदेशास्यागे चोपदेशपर्यवसानादित्यर्थ । त्यागे विशिष्टस्ववचनस्य केन साधम्येण त प्रति स्तुतिस्विमिति पृच्छति—कोनेति । उत्तरमाह—यदेति । अष्टतस्वमुक्तम् 'अथ मत्योंऽमृतो भवति' इति शेषादिति शेष । कामप्रहाणस्यामृतस्वार्थस्वमानाभयमान इत्यादावि सिद्धमित्याह—तदिति । कामस्यागस्यामुतत्वहेतुत्वेऽपि कथ कर्मफलत्यागस्य तदेतुत्विसित्याङ्काह—कामाश्चेति । कर्मफलल्यागादेव शान्ति-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुपरी)।

कुर्वित्यर्थः । यतात्मवान् यतश्च नियमादिमाश्च आत्मवान् जितचित्तश्चेति यतात्मवान् ॥ ११ ॥ इममेव त्याग सर्वपुरुषार्थम्ळत्वात्स्तौति अथेयो हीति । अभ्यासान्निदिध्यासनाज्ज्ञान श्रवणमननज परोक्ष श्रेय । ज्ञानादिप ४ मञ्चसूदनीव्याख्या ।

सर्वेन्द्रिय आत्मवाम् विवेकी च सन् सर्वकर्मफळ्याग कुरु फळाभिसर्निध खजेखर्थ ॥ ११॥ इदानीमत्रैव सायनविधान-पर्यवसानादिम सर्वकर्मफळ्याग स्तौति—श्रेय प्रशस्यतरं हि एव ज्ञान शब्दयुक्तिभ्यामात्मनिश्चयोऽभ्यासाज्ज्ञानार्थश्रवणा भ्यासाज्ज्ञानाच्छ्रवणमननपरिनिष्पन्नादिप ध्यान निर्दिष्यासनसज्ञ विशिष्यते अतिशयित भवति साक्षात्काराव्यवहितहेतुलात् । तदेव सर्वसाधनश्रेष्ठ ध्यान ततोऽप्यतिशयितत्वेनाज्ञकृत कर्मफळ्याग स्तूयते—ध्यानात्कर्मफळ्यागो विशिष्यत इत्यनुष-ज्यते । स्यागान्नियतचित्तेन पुसा कृतात्सर्वकर्मफळ्यागात् शान्तिरपशम सहेतुकस्य ससारस्यानन्तर अव्यवधानेन ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

यतित सिन्नसर्थं ॥ ११ ॥ ६दानीमवर्यकर्तव्यताये सर्वकर्मफलसन्यास स्तौति—श्रेयो हीति । विवेकपूर्वकाज्ज्ञानार्था च्छ्रवणाभ्यासाच्छ्रतियुक्तिभ्यामारमनिश्वयरूप ज्ञान श्रेय प्रशस्यतर, ज्ञानादिप निदिन्यासनशून्याज्ज्ञानपूर्वक न्यान विश्विष्यते प्रशस्य भवति, ध्यानादिप कर्मफलल्यागे विश्विष्यते । यद्वाभ्यासान्निदिध्यासनाज्ज्ञान श्रवणमननज परोक्ष श्रेय , ज्ञानादिप न्यान विष्णो श्रवणकीर्तनादि विश्विष्यते ततोऽपि कर्मफलल्याग इति तदेतदक्ष्विश्रस्तम् । अक्ष्विबीज तु परोक्षादेनिदिन्यासनस्य श्रैष्टा-

६ श्रीघरीव्याक्या।

सीति तात्पर्वम् ॥ ११ ॥ तमिम फललाग स्तौति-श्रेयो हीति । सम्यग्धानरहितादभ्यासाध्यक्तिसहितोपदेशपूवक धान श्रेष्ठ । तसा-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या ।

आस्मिनिदेवनद्वारेणेत्याशय । अयुमेवाशयमाश्रित्य छंधुप्रिकयाया मयैवोक्तम्—'क्रनाधिकमिवज्ञात पौर्वापर्यविवर्णितम् । यञ्चावधानरिहत बुद्धेविस्खिलितः च यत् ॥ तत्सर्वे मम सर्वेश मक्तस्यार्तस्य दुर्मते । श्वन्तव्य कृपया शभो यतस्त्य करुणापर ॥ अनेन स्तोत्रयोगेन तवा स्मान निवेदये । पुनर्निष्कारणमह दु खाना नैमि पात्रताम्' इति । पारमेश्वरेषु हि सिद्धान्तशास्त्रेष्वारमनिवेदनेऽयमेवाभिप्राय ॥ ११ ॥ तदिद तारार्थसुपसिद्धयते—श्रेयो हीत्यादि । श्रेयो हि ज्ञानमावेशात्मा अभ्यासाच्छ्रेयान् अभ्यासस्य तत्फलस्तात् । तस्रादेवावेशाद्रवान

९ नीलकापठ

# अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥ १३॥

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

कर्मणां फठानि । तत्त्याने च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्थानन्तरैव शानितरिति सर्वकामत्यागसामान्यमन्य-कर्मफळत्यागस्यास्तीति तत्सामान्यात्सर्वकर्मफळत्यागस्तुतिरियं प्ररोचनार्था । यथागस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इतीदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्वसामान्यात्स्तूयन्ते । एवं कर्मफळत्यागात्कर्मयोगस्य श्रेय-साधनत्वमभिहितम् ॥ १२ ॥ अत्र चात्मेश्वरमेद्माश्रित्य विश्वक्तप ईश्वरे चेतःसमाधानळक्षणो

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

श्रेष्ज्ञाननिष्ठोपेक्षितेत्याशक्काह—तस्यागे चेति । तथापि कथमज्ञस्य कर्मफलस्यागस्तुतिरिस्याशक्काह—इति सर्वेति । विद्यावतस्त्यागवद्विद्वस्थागस्यापि त्यागत्वाविशेषाद्विशिष्टत्वोक्तियुक्तेति स्तुतिसुपसहरति—इति तत्सा-मान्यादिति । किमर्था स्तुतिरित्याशक्का त्यागे रुचिमुत्पाद्य प्रवर्तयितुमित्याह—प्ररोचनार्थेति । त्यागस्तुति द्यागतेन स्पष्ट्यति—यथेति । फलसाग श्रेयोहेतुश्रेत्कर्मत्यागाद्पि फलसागसिद्धेरल कर्मानुष्ठानेनेत्याशक्काह— एवं कर्मेति । फलाभिलाप स्वस्ता कर्मानुष्ठानस्यापितस्थिये श्रेयोहेतुतया विविश्वतत्वाश्वानुष्ठानानर्थक्यमित्यर्थे ॥ १२ ॥ सत्रस्रद्देष्टेत्याद्यवतारियतु वृत्त कीर्तयति—अत्र चेति । तयोश्रेदात्यानितकोऽभेदो न तर्हीश्वरे मन

ध्यान विष्णो श्रवणकीर्तनादि विशिष्यते । ततोऽपि कर्मकलत्याग श्रेयान्। यसादनन्तरमव्यवधानेन शान्तिर्मोक्षोऽस्ति वित्तशुद्ध्याधुत्पादनद्वारेण । अत्र बाह्य साधन सुकरत्वात्पूर्वपूर्वापेक्षया प्रशस्त्रमित्युच्यते तत्रैव प्रवृत्त्यतिशयाय । यद्वा श्रवणाद्यम्यासात्त्रज्ञ ज्ञान तत्त्वनिश्चयात्मक श्रेय । ततोऽपि ज्ञातस्यार्थस्य साक्षात्कारार्थे ध्यान श्रेय । ततोऽपि कर्मकलत्यागः । योगी हि सर्वकर्मत्यागी 'प्रजहाति यदा कामान्' इति प्रोक्त । अयमपि कर्मकलत्यागेन कामाञ्जहान्त्येवेति तेन सम इति स्तूयते ॥ १२॥ परमप्रकृतसाक्षरस्रोपासक स्तौति तद्वुणकथने हि साधकाना तेषु गुणेष्वादरो

ध मधुस्दनीम्याक्या।
नतु कालान्तरमपेक्षते । अत्र 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता । अथ मर्लोऽमृतो भवलत्र ब्रह्म समश्रुते'
इल्लादिश्रुतिषु, प्रजहाति यदा कामान्सर्वानिलादिस्थितप्रज्ञलक्षणेषु च सर्वकामत्यागस्यामृतलसाधनलमवगत, कर्मफलानि
च कामास्तत्त्यागोऽपि कामलागलसामान्यात्सर्वकामलागफलेन स्तूयते यथागस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पीत इति, यथा वा
जामद्द्रयेन ब्राह्मणेन नि क्षत्रा पृथिवी कृतेति ब्राह्मणलसामान्यादिदानीतना अपि ब्राह्मणा अपिरमेयपराकमलेन स्तूयन्ते
तह्नत् ॥ १२ ॥ तदेव मन्दमधिकारिण प्रत्यतिदुष्करलेनाक्षरोपासननिन्दया सुकर सगुणोपासन विधायाशक्तितारतम्यानुवा-

५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

प्रसिद्धि । एव मयोगमाश्रितस्यात्मवत सर्वकर्मफलल्यागात्सहेतुकस्य ससारस्य शान्तिरुपशमोऽनन्तरमेव स्यान्नतु काल्यन्तरम्येक्षते । नन्वेव 'तरित शोकमात्मवित्', 'तमेव विदिल्ञातिमृत्युमेति । नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय', 'ज्ञानादेव तु कैवल्य', 'ऋते ज्ञानान्न मोक्ष ', 'यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । तदा देवमविज्ञाय दु खस्यान्तो मविष्यति', 'निह ज्ञानेन सदश पविष्यति', 'ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमित्तरेणधिगच्छति' इत्यादिश्चतिप्रसिद्धिर्विष्यत इतिचेन्न । प्रकृतवचनस्य स्तुति-परलात् । अक्षरोपासनादीना साधनाना मध्ये पूर्वपूर्वानुष्ठानाशक्तानुत्तरोत्तरस्यानुष्ठेयलेनोपदेशात्यागे चोपदेशपर्यवसानादज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वपूर्वोपदिष्ठसाधनेऽशक्तस्य सर्वकर्मफलल्याग उपदिष्ठ स्तूयते प्रवृत्त्यर्थम् । 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हिद स्थिता । अथ मर्लोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चते', 'प्रजहाति यदा कामान्त्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित-प्रज्ञसदोच्यते' इत्यादिश्चतिस्या विदुषो ध्याननिष्ठस्य कामाना सर्वकर्मफलाना लागादनन्तर शान्तेवक्तवादज्ञकृतसर्वकर्मलाग-स्यापि सर्वकाम्यकर्मलागसामान्यात्कर्मफलसन्यासस्तुति प्ररोचनार्था । यथागस्त्येन समुद्र पीत । यथा वा परद्धरामेण ब्राह्मणैनकविंशतिवार नि क्षत्रा प्रथिवी कृतेति ब्राह्मणत्वसामान्यादिदातीतना ब्राह्मणा स्तूयन्ते ॥१२॥ 'ते प्रामुवन्ति मामेव सर्व-भूतिहिते रता ' इत्यनेनाक्षरोपासकाना मोक्षप्राप्ती लातक्रयमुक्ला 'क्रेशोऽधिकतरस्त्रेषामन्यक्तसक्त्वेतसा' इत्यादिनाऽक्षरोपासनायां

६ श्रीघरीन्याख्या।
दिष तत्पूर्वेक ध्यान श्रेष्ठ। 'ततस्तु त पद्यति निष्कळ ध्यायमान ' इति द्वते । तसाद्य्युक्तळक्षण कर्मफळलाग श्रेष्ठ , तसादेवभूतात्कमेफळलागात्कमेसु तत्फळेषु चासक्तिनिष्टत्या मत्प्रसादेन च समनन्तरमेव ससारशान्तिभैवति ॥ १२ ॥ एवभूतस्य मक्तस्य
७ अभिनवगुप्तानार्यव्याख्या।

भगवन्मयःव विशिष्यते विशेषत्व याति । असिमतप्राप्त्यासत्तिध्यानेन भगवन्मयत्वे कर्मफलानि सन्यसितु युज्यन्ते । अन्यवाऽज्ञातरूपत्वे क सन्यासः । कर्मफललागे चालन्तिकी शान्तिः । अतः सर्वमूलत्वादावेशात्मक शानमेव प्रधानम् ॥ १२ ॥ अद्देष्टेति । मैत्री अमरसरता

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

योग उक्त ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानादि च। 'अथैतद्प्यशकोऽसि' इत्यज्ञानकार्यस्चनाम्रामेददर्शिनोऽक्षरो-पासकस्य कर्मयोग उपपचत इति दर्शयति । तथा कर्मयोगिनोऽश्वरोपासनानुपपित दर्शयति भग-वान् 'ते प्राप्नवन्ति मामेव' इति । अक्षरोपासकाना कैवस्यप्राप्तौ खातव्यमुक्त्वेतरेपा पारतक्यमी श्वराधीनता दर्शितवांस्तेषामहं समुद्धतेति । यदि हीश्वरस्यात्मभृतास्ते मता अमेददर्शित्वादक्षरस्या एव त इति समुद्धरणकर्मवचनं तान्त्रत्यपेशल स्यात्। यसाचार्जुनस्यात्यन्तमेव हितैपी भगवास्तस्य सम्यग्दर्शनानन्वित कमेयोगं भेददृष्टिमन्तमेवोपदिशति । न चात्मानमीश्वर प्रमाणतो वृध्वा कस्यचि-द्रणभावं जिगमिषति कश्चिद्विरोधात् । तसादक्षरोपासकाना सम्यग्दर्शननिष्ठाना सन्यासिना त्यकः सर्वेपणानाम् 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादिधमेपूर्गं साक्षादमृतत्वकारण वश्यामीति प्रवर्तते—अद्वे-

#### २ आनन्त्रगिरिज्याख्या ।

समाधानरूपो योगोऽत्यन्ताभेदे ध्यातृध्येयत्वाभावात् नचात्यन्ताभेदे कर्मानुष्टान तत्फललागो वा परस्पर तदयोगा-हिलार्थ । भगवदक्तिमामर्थादपि कर्मयोगादिनाभेददृष्टिमतो भवतीलाह-अञ्चेति । अक्षरोपासकल कर्मयोगा योगवत्कर्मयोगिनोऽक्षरोपासनानुपपत्तिरपि दर्शितेत्याह-नथेति । अक्षरोपासका सम्यग्धीनिष्टा यथाज्ञान भगव-न्तमेवाप्नवन्ति न तथा कमिण साक्षात्तटाप्तावुचितास्तथा च कर्मिणो नाक्षरोपासनासिद्धिरित्यर्थ । इतश्राक्षरो-शासन कर्मानुष्टान न चैकन्न युक्तमिलाह - अक्षरेति । नन्नक्षरोपासकवदन्येवामपीश्वरात्मत्वाविशेषात्कुतस्तद्वीनत्व तन्नाह-यदीति । कर्मयोगस्याक्षरोपास्तेश्र युगपदेकत्रायोगे हेत्वन्तरमाह-यसाचिति । 'कुर कर्मेवे'त्यादाविति होष । किंचाक्षरोपासको वाक्यादीश्वरमात्मान वेत्ति नासा क्रियाया गुणत्वेन कतृत्वमनुभवति गुणत्वेश्वरत्वयोरेकन्न व्याघातावतोऽपि नाक्षरोपासन कर्मानुष्टान चैकत्र युक्तमित्याह—नचेति । अक्षरोपास्तिकर्मयोगयोरेकत्र पर्यायायोगे फलितमाह—तस्मादिति । अज्ञाना कर्मिणा वध्यमाणधर्मजातस्य साकत्येनायोगादक्षरितष्ठानामेवेदमुच्यतेऽविरुद्धा ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुधरी ) ।

मविष्यतीति बुद्ध्याह-अद्वेष्टेति । अद्वेष्टा चेदुदासीन खान्नेत्याह । मैत्रः मित्रमेव मैत्रो नतूदासीन कढाचिढि । नन्वन्यसिन् शत्री मित कथ मैत्रत्य सात्तत्राह-करण इति । दुःखदातारमपि करुणया न बाधितुमीटे अपितु ४ मञ्चसदनीच्याख्या ।

देनान्यान्यपि साधनानि विद्धो भगवान्वासुदेव क्य नु नाम सर्वप्रतिबन्धरहिन सम्नत्तमाविकारितया फलभूनायामक्षरिण्याया-मवतरेदिखिभप्रायेण सायनविधानस्य फलार्थलात् । तदुक्त 'निर्विशेष पर ब्रह्म साक्षात्वर्तुमनीश्वरा । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणे ॥ वशीकृते मनस्येषा मगुणत्रह्मशीलनात् । तदेवाविर्भवेत्साक्षाद्पेतोपाधिक पनम् ॥' इति । भगवना पतज्ञ-लिना चोक्त 'समाविसिद्धिरीश्वरप्रणिवानात्' इति । 'तत प्रसक्चेतनाविगमोऽप्यन्तरायाभावश्व' इति च । तत इतीश्वरप्रणि बानादित्यर्थं । तदेवमक्षरोपासननिन्दा सगुणोपासनस्त्रतये नतु हेयतया, उदितहोमविवावनुदितहोमनिन्दावत् । 'नहि निन्दा निन्द निन्दितु प्रवर्ततेऽपि तु विधेय स्तोतु' इति न्यायान् । तस्मादक्षरोपासका एव परमार्थतो योगवित्तमा 'प्रियो हि ज्ञानि-नोऽत्यर्थमह स च मम त्रिय । उदारा सर्व एवेते ज्ञानी लात्मैव मे मतम्' इत्यादिना पुन पुन प्रशस्ततमतयोक्तास्तेषामेव ज्ञान धर्मजात चातुसरणीयमिवकारमायाद्य लयेल्जुन वुवो विषयु परमहितेपी भगवानभेददर्शिन कृतकुलानक्षरोपासकान्त्र-स्तौति सप्तिम —सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेन परयन्नात्मनो द खहेताविष प्रतिकृतवद्यमावान्न द्वेष्टा सर्वभूताना किंतु मैत्रो मंत्री ५ माप्योत्कवदीपिका ।

मन्दमतिलादनधिकारिणामुद्धाराय करणानिधिना भगवताऽधिकतरहेश तत्र प्रदर्श आत्मेश्वरमेदमाश्रिख विश्वरूपे परमेश्वरे चित्तसमाधानलक्षणयोगादिकमुक्तम्। तथाच 'अन्तरतद्भर्मोपदेशात्' इति सूत्रस्थे करपतरौ 'निर्विशेष परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरा। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणे ॥ वशीकृते मनस्येषा सगुणब्रह्मशीलनात् । तदेवाविभवेत्साक्षादपेतोपाविकत्पनम्' इति। एवमत्रापि भगवानमेददर्शिलात्सारमभूतानामक्षररूपाणा ममुद्धरणकमैवचनम्युक्त मन्वान सविशेषोपासकानामुद्धरण खाधीन मन्यमान अक्षरोपासनायामधिकारसपत्त्यर्थं सगुणोपामना स्ताति नतु मोक्षस्यानन्यसावनत्वेन श्रुतिस्मृतिन्यायेतिहासपुर्गणस्तत्र तत्र प्रतिपादिनाया इतरसाधनफलभूनाया अक्षरोपासनाया हेयतायै । तस्मादस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा पूर्वपूर्वसाय-नानुष्ठानक्रमेण प्राप्ताक्षरोपासनाना सम्यग्ज्ञाननिष्ठाना सन्यासिना त्यक्तपुत्रदार्रावित्रेषणाना अद्वेष्ट्रत्वादिवर्मसमुदाय साक्षात्स्वा-तक्रयेण मोक्षमाधन वक्तुकाम आह् भगवान् —अद्वेष्ट्रेति । सर्वभूनाना यथायथ खस्माद्दकृष्टेषु खस्मिन्द्रेषकर्तृषु च द्वेषवर्जितः

६ श्रीधरीव्याख्या । क्षिप्रमेव परमेश्वरप्रसादहेत्स्थमानाह-अद्वेष्टेखष्टिम. । सर्वभूताना यथायथमदेष्टा, मैत्र , करणश्च उत्तमेषु देवशून्य , समेषु ७ अभिनवगुप्ताचार्यञ्याख्या ।

यसादलीति । एव करणा ममामी इलादि ममकारः अहमुदारोऽह तेजस्वी असहन इलादिरहकार एतौ बस्य न सा । श्रमा अपकारिण

# संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मङ्गक्तः स मे प्रियः॥ १४॥

१ श्रीमच्छाकरसाष्यम् ।

ष्टेति । अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टात्मनो दु बहेतुमपि न किंचिद्वेष्टि सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेन हि पश्यति । मैत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वा वर्तत इति मैत्रः । करण पव च करणा छपा दुःखितेषु द्या तद्वान्करणः सर्वभूताभयप्रदः सन्यासीत्यर्थः । निर्ममो ममेतिप्रत्ययवर्जितो निरहंकारो निर्गता-हप्रत्ययः । समदु खसुख समे दु खसुखे द्वेषरागयोरप्रवर्तत्रे यस्य स समदुःखसुखः क्षमी क्षमावा-नाकुष्टोऽभिहतो वाविकिय प्वास्ते ॥ १३ ॥ संतुष्ट इति । संतुष्टः सततं नित्य देहस्थितिकारणस्य लाभेऽलामे चोत्पन्नालप्रत्ययस्तथा गुणवल्लामे विपर्यये च संतुष्ट सततं योगी समाहितचित्तो यतात्मा

# २ आनन्दगिरिज्याख्या।

शस्य तु सर्वार्थत्विमिष्टमेवेल्थं । सर्वेषा भूताना मध्ये यो दु खहेतुस्त विद्वानिप द्वेष्ट्येवेत्याशङ्काह—आतमन इति । तत्र हेतु —सर्वाणीति । सर्वभूतानामित्युभयत सबध्यते । ममप्रत्ययवर्जितो देहेऽपीति शेष । वृत्त-स्त्राध्यायकृताहकारात्रिष्कान्तत्वमाह— निर्गतेति ॥ १३ ॥ अक्षरोपासकस्य ज्ञानवतो विशेषणान्तराण्याह—संतुष्ट इति । सततमिति सर्वत्र सबध्यते । कार्यकरणमघात स्त्रभावशब्दार्थ । स्थिरत्व कुतकोदिनानिभभवनीयत्वम् ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

त्रातुमेवेच्छति । एतेन सर्वभृताभयप्रद सन्यासी उक्त । अतएव तस्य निर्मम इति विशेषण युज्यते । सुख्यमक्षर-विदो लक्षण निरहकार इति । अहकारो हि सर्वानर्थनिदान स एव निर्मतो यसात्स निरहकार । अतएव समे दु खसुखे यस्य । 'तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ' इति श्रुते । क्षमी क्षमावान्परिभवप्राप्ताविप सस्यचित्त । अन्योऽपि सुसुक्षुरेतान्धर्माननुतिष्ठेदित्यर्थ ॥ १३ ॥ सतुष्टो यहच्छालाभेनैव सजातालप्रत्यय । सतत सर्वदा । योगी श्रवणादौ समाहितचित्त । यतात्मा सयतशरीरेन्द्रियादिसघात । इढ स्थिर आत्मतत्त्वविषये निश्चयो यस्य स इढनिश्चयोऽसमावनाश्च्यो इढश्रद्धावान् । मिय निर्गुणे ब्रह्मण्यपिते निहिते प्रविलापिते वा मनः सकल्पादिरूप बुद्धिरध्यवसायस्ते उमे येन स मय्यपितमनोबुद्धि । एताहशो यो मे मम भक्त स मे मम प्रियः आत्मत्वादेव स

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या।

क्षिग्धता तद्वान् । यत करुण करुणा दु खितेषु दया तद्वान् सर्वभूताभयदाता परमहसपरिवाजक इखर्थ । निर्मम देहेऽपि ममेतिप्रत्ययरहित निरहकार वृत्तखाध्यायादिकृताहकारात्रिष्कान्त । द्वेषरागयोरप्रवर्तकलेन समे दु खसुखे यस्य स । अत-एव क्षमी, आक्रोशनताडनादिनापि न विक्रियामापद्यते ॥ १३ ॥ तस्यैन विशेषणान्तराणि । सतत शरीरस्थितिकारणस्य लामेऽलामे च सतुष्ट उत्पन्नालप्रत्यय । तथा गुणवल्लामे विपर्यये च । सततिमिति सर्वत्र सबध्यते । योगी समाहितिचित्त ।

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका।

समानेषु मित्रतया वर्तत इति मैत्र । अज्ञेषु दु खितेषु करणा दया तद्वान्यत सर्वाणि भूतान्यात्मत्वेनानुपर्यति । यद्वा सर्वाणि भूतान्यात्मलेन पर्यन्नात्मनो दु खहेताविष प्रतिकूलवुद्धमावादहेष्टा सर्वभूताना, न केवलमहेष्टा सर्वभूताना किंतु मैत्र क्षेत्रवान् । यत करण । यद्वा सर्वभूतानामहेष्टा तिहैं हेषविजेत उदासीन स्यान्नेत्याह । मैत्र । तिहैं उपकारमपेक्ष्योपकार-कर्ता । बन्धनहेतुक्षेहयुक्तश्च स्यानेत्याह । करण कृपावान् । सर्वभूतामयप्रद सन्यासीत्यर्थ । दु खितेषु कृपया मैत्र नतु रागादुपकारापेक्षया वा । ममत्वेन गृहीतस्य गेहादे अहकारास्पद्वेन किंपतस्य च देहादे प्रतिकूलेषु देषोऽनुकूलेषु रागश्च लोकस्य दर्यते, तत्त्वविद सन्यासिनस्वेतन्नास्तीत्याह । विभैमो निरहकार ममेतिप्रस्यवर्जित ममतास्पदाना गेहादीना स्यागात् वृत्तस्वाध्यायकृतादहकारप्रस्थयाविर्गत । अतएव समे द्वेषरागयोरप्रवर्तके सुखदु खे यस्य । अतएव क्षमी क्षमावान् आक्रुष्टोऽपि ताबितोऽप्यविक्रिय एवास्त इसर्थ ॥ १३ ॥ अक्षरोपासक ज्ञानवन्त विरोषणान्तरैविद्यनिष्ट—संतुष्ट इति ।

#### ६ श्रीधरी याख्या।

मित्रतया वर्तत इति मैत्र । हीनेषु कृपालुरिलर्थ । निर्ममो निरहकारश्च । कृपालुत्वादेवान्यै सह समे दु खसुखे यस्य स । क्षमी क्षमा वान् ॥ १३ ॥ सतुष्ट इति । सतत लामेऽलामे च सतुष्ट प्रसन्नचित्तो कोग्यप्रमत्तो यतात्मा स्यतस्त्रमाव दृढो महिषयो निश्चयो अभिनवगुष्ठाचार्यक्या ।

शहुप्रखद्भेषबुद्धि । सतत योगी व्यवहारावस्थायामपि प्रशान्तान्त करणत्वात् । अनिकेत इदमेव मया कर्तव्यमिति यस्य नास्ति प्रतिज्ञा

१ मधुसूदनः २ नीळकण्ठः स० गी० ६५

# यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्धेगैर्सुक्तो यः स च मे प्रियः॥ १५॥

#### २ श्रीसच्छाकरसाष्यम् ।

संयतसभावो इदनिश्चयो इदः स्थिरो निश्चयोऽध्यवसायो यस्यात्मतत्त्वविषये स इदनिश्चयो मय्य-र्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मकं मनोऽध्यवसायलक्षणा बुद्धिस्ते मय्येवार्पिते स्थापिते यस संन्यासिनः स मय्यपितमनोबुद्धिर्य ईदशो मद्भक्तः स मे प्रियः। 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः' इति सप्तमेऽध्याये सुचित तदिह प्रपञ्चयते ॥ १४ ॥ यसादिति । यसात् संन्यासिनो नोद्विजते नोद्वेगं गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः। तथा लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षश्चामर्षश्च भयं चोद्वेगश्च तैर्हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तः। हर्षः वियलाभेऽन्तःकरणस्योत्कर्षौ रोमाञ्चनाश्चपातादिलिङ्गः.

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

मद्भक्तो मद्भजनपरो ज्ञानवानिति यावत्। ज्ञानवतो भगविष्ययत्वे प्रमाणमाह-प्रियो हीति। किमर्थं तर्हि पुनरुव्यते तन्नाह—तदिहेति ॥ १४ ॥ उद्वेगादिराहित्यमपि ज्ञानवतो विशेषणमित्याह—यसादिति । न केवल मुद्देग प्रत्यपादानत्वमेव सन्यासिनोऽनुपपन्न कितु तत्कर्तृत्वमपीत्याह—तथेति । असिहण्युता परकीयप्रकर्षस्येति ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

परमप्रेमास्पदम् 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इत्युक्तम् । एतेन पूर्वश्लोकोक्ताया निरहकारतायाः साघनान्युक्तानि ॥ १८ ॥ सच निरहकारो द्विविघः । समाधिस्थो न्युत्थितश्च । तयोर्छक्षण क्रमेणाह द्वाम्याम् — यसादिति । यसात्समाधिस्थत्वेन काष्ट्रसमाञ्चोको नोद्विजते न त्रसति। छोकाद्रिप यो निर्मनस्कत्वान्नोद्विजते। अतएव हर्ष इष्टलामे सति मनस उत्प्रह्णता । अमर्षोऽसहिष्णता । भयमात्मोन्छेदशङ्का । उद्वेगस्तत्क्रतैव व्याक्छता । एतैर्निर्मन-

#### ४ मधुसूद्नीन्यारया।

यतात्मा सयतशरीरेन्द्रियादिसङ्गात । दढ क्रुतार्किकैरिभभवित्रमशक्यतया स्थिरो निश्वयोऽहमस्म्यकर्त्रभोक्तसिचदानन्दाद्वितीय-ब्रह्मेलम्यवसायो यस्य स दढनिश्चय । स्थितप्रज्ञ इलार्थ । मयि भगवति वासुदेवे छुद्धे ब्रह्मणि अर्पितमनोबुद्धि समर्पितान्त -करण । ईदशो यो मद्भक्त शुद्धाक्षरब्रह्मवित्स मे त्रिय मदात्मलात् ॥ १४ ॥ पुनस्तस्यैव विशेषणानि -- यस्मात्सर्वभूताभय-दायिन सन्यासिनो हेतोनों द्विजते न सतप्यते लोको य कश्चिद्पि जन । तथा लोकान्निरपराधोद्वेजनैकवतात् खलजनान्नो-द्विजते च य अद्वैतदर्शिलात्, परमकारुणिकलेन क्षमाशीललाच । किच हर्ष खर्य प्रियलामे रोमाञ्चाश्चपातादिहेतुरानन्दा मिव्यञ्जकश्चित्तवृत्तिविशेष , अमर्ष परोत्कर्षासहनरूपश्चित्तवृत्तिविशेष , भय व्याघ्रादिद्शनाधीनश्चित्तवृत्तिविशेषस्त्रास । उद्वेग एकाकी कथ विजने सर्वपरिग्रहरून्यो जीविष्यामीसेवविधो व्याकुळतारूपश्चित्तवृत्तिविशेषसैईर्शामधंभयोद्वेगैर्भुक्तो य , अद्वैत-

#### भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सत्ततमिति सर्वत्र सबध्यते । देहस्थितिकारणस्य लामे अलामे च सतत सतुष्ट निख जातालप्रत्यय । समुपसर्गेण तुष्टे परिपक्षता बोध्यते । तथा गुणवल्लामेऽपि तद्विपर्यये च सतुष्ट । यत सतत योगी योगाभ्यासेन समाहितान्त करण । यत सतत सयतात्मा स्यतकार्यकरणस्वात अतएव सयतात्मेति वा। यत सतत दृढ कुतर्कवादिना नाभिभवनीय स्थिर निश्चयोऽध्यवसाय आत्मतत्त्वविषयो यस्य स अतएव दढनिश्चय इति वा । यत सतत मयि परमात्मनि सकल्पविकल्पात्मक मनोऽध्यवसायरुक्षणा बुद्धिश्व ते मय्येव स्थापिते यस्य स यतो मय्यर्पितमनोबुद्धिरिति वा । य ईदृशो मद्भक्त शुद्धाक्षरात्मज्ञानवान् मद्भजनपरो मे मम त्रिय । 'डदारा सर्व एवैते ज्ञानी लात्मैव मे मतम् । त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम त्रिय ' इति सप्तमाध्याये सूचितस्यार्थ-स्याय प्रपन्न ॥ १४ ॥ तमेव विशेषणान्तरैर्विशिनष्टि । यसात्तत्त्वविद सन्यासिनो लोक सर्वो जनो नोद्विजते उद्वेग सताप सक्षोम न गच्छति । लोकान्नोद्विजते च य । अतएव हर्षामर्षभयोद्वेगैर्भुक्त प्रियलामेऽन्त करणस्योत्कर्षो रोमान्नाश्चपातादिलिङ्गो हुषं , अभिलिषतप्रतिघातेऽसहिष्णुताऽमषं , व्याघ्रादिदर्शननिबन्धनस्नासो भय, दुर्जनैराकुष्टे ताडितेऽपि चित्तस्योद्विमता उद्वेगस्तै-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

यस मय्यपित मनोनुद्धी येन एनभूतो यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १४ ॥ किंच--यसाहिति । यसात्सकाशाङ्घोको जनो नोद्धि-जते मयशङ्कया सक्षोम न प्राप्तोति यश्च लोकान्नोद्विजते यश्च स्वामाविकैईपाँदिभिर्मुक्त । तत्र हर्ष स्वस्येष्टार्थलामे उत्साह , अमर्ष

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

यथाप्राप्तहेवाकितया सुखदुःखादिकसुपमुजानः परमेश्वरिवयसमावेशितहृदय सुखेनैव प्राप्तोति परमकैवस्यमिति शिवम् ॥ १३ ॥

# अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति।

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

अमर्षेऽभिल्लितप्रतिघातेऽसिह्णुता भय त्रास उद्वेग उद्विग्नता तैर्मुको ए स च मे प्रियः॥ १५॥ अनपेक्ष इति । देहेन्द्रियविषयसंबन्धादिष्वपेक्षाविषयेष्वनपेक्षो निःस्पृहः शुचिर्बाह्यनाभ्यन्तरेण च शौचेन संपन्नो दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत्प्रतिपत्तु समर्थ । उदासीनो न कस्यचिन्मिन्त्रादेः पक्षं भजते य स उदासीनो यतिर्गतव्यथो गतभयः। सर्वारम्भपरित्यागी आरभ्यन्त इत्या-रम्भा इहामुत्रफलभोगार्थानि कामहेत्नि कर्माणि सर्वारम्भास्तान्परित्यकु शीलमस्येति सर्वारम्भपरित्यागी यो मञ्जकः स मे प्रियः॥ १६॥ किच—यो नेति। यो न हृष्यतीष्ट्रप्राप्तौ न द्वेष्ट्यनिष्ट्रप्राप्तौ न

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

शेष । त्रासस्तकरादिवर्शनाधीन । उद्विम्नत्वमचेतनाचेतनाघीनस्य लोकादगतित्वादिति यावत् ॥ १५ ॥ निरपेक्षत्वादिकमपि ज्ञानिनो विशेषणमित्याह—अनपेक्ष इति । आदिपदमपेक्षणीयसर्वसम्हार्थं, प्रतिपत्तव्येषु प्रतिपत्त कर्तव्येषु कर्तुं चेत्वर्थं । परैस्ताहितस्यापि गता व्यथा भयमस्येति व्युत्पत्तिमाश्रित्याह—गतेति । नच क्षमी- त्यनेत पौनरुत्तय प्रत्युत्पन्नायामपि व्यथायामपकर्तृष्वनपकर्तृत्व क्षमित्वमित्यभ्युपगमात् ॥ १६ ॥ द्वेषहर्षादिराहित्यमपि ज्ञानिनो लक्षणमित्याह—किचेति । सर्वारम्भपरित्यागीत्यनेत विहितकाम्यत्यागस्योक्तत्वादिहितादन्यत्र मासङ्कोचीति

#### ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

स्करवादेव स्वयमेव मुक्तस्त्यक्तः । नत्वेतान्स्वय त्यक्तु यतते साधकवत् । ईदशो यो मद्भक्तः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ अस्वैव व्युत्थानावस्थामाह—अनपेक्ष इति । मुखपासौ दु खहाने वा तत्साधने वा लिप्साझून्योऽनपेक्ष । ज्ञुचिः बाह्याभ्यन्तरशौचवान् पुण्यापुण्याभ्यामलिसो वा । दक्षः भगवद्गजनादावनलस । उदासीनो मानापमानादौ समवृत्तिः । अत्तएव गता व्यथा चेत पीडा यस स गतव्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी सन्यासित्वादेव । यो मद्भक्त

#### ४ मधुसुद्नीन्याख्या ।

दिशितया तदयोग्यलेन तैरेव खय परिखक्तो नतु तेषा खागाय खय व्याप्टत इति यावत् । चेन मद्भक्त इखनुकुष्यते । ईदशो मद्भक्तो य स मे प्रिय इति पूर्ववत् ॥ १५ ॥ किंच—निरपेक्ष सर्वेषु भोगोपकरणेषु यहच्छोपनीतेष्वपि नि स्पृह शुचिर्वा ह्याम्यन्तरशौचसपन्न , दक्ष उपस्थितेषु ज्ञातव्येषु कर्तव्येषु च सद्य एव ज्ञातु कर्तुं च समर्थं , उदासीनो न कस्यचिन्मित्रादे पक्ष भजते, यो गतव्यथ परैस्ताच्यमानस्यापि गता नोत्पन्ना व्यथा पीडा यस्य स , उत्पन्नायामपि व्यथायामनपकर्तृत क्षमित्व, व्यथाकारणेषु सत्खप्यनुत्पन्नव्यथल गतव्यथलमिति मेद । ऐहिकासुष्मिकफलानि सर्वाण कर्माण सर्वारम्भास्तान्परित्यक्त श्लील ५ मान्योक्कर्वदीपिका ।

र्मुको ग स च मे प्रिय ॥ १५ ॥ तिरपेक्षलादिकमि ज्ञानिनो विशेषणमिलाशयेनाह । अनपेक्ष देहेन्द्रियविषयसबन्धेषु सर्वेध्व-पेक्षणीयेषु यहच्छ्योपल्ञ्बेष्वपेक्षाश्चन्यो निस्पृह । ग्रुचि सृदम्ब्वादिनिमित्तेन बाह्यन द्यादिनाभ्यन्तरेण च शौचेन सपन्न पुण्या-पुण्याभ्यामिलिस इति वा । अस्मिन्पक्षे प्रकरणविरोध । पुण्यापुण्ये न करोलतस्ताभ्यामिलिस इल्पर्ये तु श्रुमाशुभपरिलागील्यनेन पौनक्त्य बोध्यम् । दक्ष प्रत्युत्पन्नेषु कर्तव्येषु यथावज्ज्ञातु कर्तुं च कुशलो नललस । कस्यचिन्मित्रादे पक्षपातं न भजत इत्यु-दासीन । येत्तु मानापमानादो समवृत्तिकदासीन इति तन्न । तथा मानापमानयोरिलादिना पौनक्त्यापत्ते । ताबितुमुशलादिष व्यथानिमित्त गत भय यसात् । नच क्षमीलनेन पौनक्क्ल परैलाबितस्य प्रत्युत्पन्नायामि पीडाया तिन्नमित्त ताडनकर्तृषु ताड-नाशकर्तृत्व क्षमिलमिल्यभ्युपगमात् । अतएवैहिकासुष्मिकतु खनिवृत्तितत्सुखप्राप्त्यर्थानि कर्माण आरभ्यन्त इलारम्भात्तान् परि-यक्तु श्रीलमस्य स सर्वारम्भपरिलागी । यतो भयहेतुमृतसर्वारम्भपरिलागी अतो गतव्यथ इति वा। यो मङ्कक्त स मे प्रियः

#### ६ श्रीषरीव्याख्या।

परस्य लामेऽसहनस्, भय त्रासः, उद्देगो भयादिनिमित्तन्तित्तक्षोभ एतैविंमुक्तो यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १५॥ किंच— अनपेक्ष इति । अनपेक्षो यदुच्छोपस्थितेऽप्ययें निस्तृह, श्चिचीद्याभ्यन्तरशौचसपन्न, दक्षोऽनळस , उदासीन. पक्षपातरहित., गतन्यथ आधिशून्य. सर्वान्दृष्टादृष्टार्थानारम्मानुष्टमान्परित्यकु शील यस्य स एवभूत. सन् यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १६॥ किंच—येनेति । प्रिय प्राप्य यो न हृष्यति, अप्रिय प्राप्य यो न देष्टि, इष्टार्थनाशे सति यो न शोचति, अप्रासमर्थ न काङ्गति, शुभाशुभपरित्यागी सक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ समः शत्रौ च मिन्ने च तथा मानापमानयोः । श्रीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः श्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

शोचित प्रियवियोगे न चाप्राप्तं काङ्क्षित शुभाशुमे पुण्यपापे कर्मणी परित्यक्तं शीलमस्येति शुभाशुभ-परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ सम इति । समः शत्रौ च मित्रे तथा मानापमानयोः पूजापरिभवयोः शीतोष्णसुखदु खेषु सम सर्वत्र च सङ्गवर्जितः ॥ १८ ॥ किच—तुल्यनिन्देति । तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी मौनवा-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

विशिनष्टि—शुभाशुभेति ॥ १७ ॥ सम इति । अद्वेष्टेयादिना द्वेषादिविशेषाभाव उक्त , संप्रति सर्वत्रै वाविकृतचित्तत्वसुच्यते । सर्वत्र चेतने ख्यादावचेतने च चन्दनादावित्यर्थ ॥ १८ ॥ वाग्यतत्वादिविशेषणमपि ज्ञानिष्टिसासीत्याह—र्किचेति । निन्दा दोषसकीर्तन, स्तुतिर्गुणगणनम्, देहस्थितिमात्रफलेनान्नादिना ज्ञानिन ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्थरी)।

स मै प्रिय ॥ १६ ॥ एतमेव श्लोक व्याचि त्रिभिः श्लोकै —यो नेति । इष्टलामे सित न हृष्यित । अनिष्ठप्राप्तौ न हेष्टि । इष्टिवयोगे सित न शोचित । इष्टसयोगमनिष्टपरिहार वा न काङ्क्षित । अनपेक्षत्वात् । श्लम कल्याण पुण्य अश्लममङ्गल पाप च ते उमे परित्यक्तु शीलमस्य स श्लमाश्लमपरित्यागी । एतेन श्लचित्व व्याख्यातम् । मिक्ति-मान्मक्तौ सततोष्टुक्त इति दक्ष इत्यर्थः ॥ १७ ॥ उदासीनत्व व्याचिष्टे —सम इति । गतव्यथत्वसुपपाद्यित — सङ्गविविक्तित इति । सङ्गी हि व्यथते नतु तद्वर्जित इत्यर्थ ॥ १८ ॥ सर्वारम्भपरित्यागीत्येतद्याचिष्टे —तुल्येति ।

ध मधुस्द्नीव्याख्या।

यस्य स सर्वारम्भपरिखागी सन्यासी यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १६ ॥ किच समदु खसुख इखेतद्विष्टणोति—यो न हृष्यति
इष्टप्राप्तौ, न द्वेष्टि अनिष्टप्राप्तौ, न शोचित प्राप्तेष्टवियोगे, न काङ्क्षति अप्राप्तेष्टसयोगे । सर्वारम्भपरिखागीखेतद्विष्टणोति—
श्रुमाशुर्मे सुखसाधनदु खसाधने कर्मणी परिखक्तु शीलमस्येति श्रुमाशुमपरिखागी भक्तिमान्य स मे प्रिय ॥ १७ ॥ किच
पूर्वस्थैन प्रपन्न । सङ्गविनर्जित चेतनाचेतनसर्वनिषयशोभनाध्यासरिहत । सर्वदा हर्षविषादशून्य इखर्थ । स्पष्टमन्यत्
॥ १८ ॥ किच—निन्दा दोषकथनम् । स्तुतिर्गुणकथनम् । ते दु खद्यखजनकतया तुल्ये यस्य स तथा । मौनी सयतवाक् ।

५ मान्योक्कर्वदीणिका ।

॥ १६ ॥ किच हर्षादिराहित्यमि तत्त्वविदो विशेषणिसत्याशयेनाह—य इति । येन्तु एतमेव श्लोक व्याचि त्रिभ श्लोकैयं इति तदुपेश्यम् । भाष्योक्तरीत्याऽपौनरुक्तयसभवे व्याख्यानव्याख्येयकत्पनाया अन्याय्यलात् । य इष्टप्राप्तौ न हष्यति हर्षं न प्राप्तोति । अनिष्टप्राप्तौ न द्वेष्टि द्वेष न करोति । अद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यत्र सर्वभूतेषु सामान्यद्वेषाभाव स्वाभाविक उक्त , अत्र स्वनिष्टप्राप्तौ तत्र्युक्तद्वेषविशेषाभाव इत्यपौनरुक्तयम् । प्रियवियोगे न शोचित शोक मानस ताप नाज्ञीकरोति । अप्राप्त च न काङ्क्षित । श्रुभाशुमे पुण्यपापे कर्मणी परित्यक्त शीलमस्येति तथा सर्वारम्भपरित्यागीत्यनेन वेदोक्तनित्यनैमित्तिककाम्यकर्मातिरिक्तसर्वारम्भपरित्यागीति सर्वपदसकोचो माभूदित्यत उक्त श्रुभाशुमपरित्यागीति । भक्तिमान् य स मे प्रिय ॥ १७ ॥ किंच सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो पूजापरिभवयो शितोष्णसुखदु खेषु सम समदु खसुख इत्यत्र सामान्यसुखदु खयोर्प्रहणम् । अत्र तु ज्ञीतोष्यानिवन्धनयोरित्यपौनरुक्तयम् । एतत्सर्व कृत इत्यत आह । यत सर्वत्र सङ्गेन ससर्गेण विवर्जित सङ्गस्यैव सर्वदोषजनकलान कस्यापि सङ्ग करोतीखर्थ । अद्वेष्टेत्यादिना द्वेषादिविशेषाभाव उक्त । सप्रति सर्वत्रैवाविकृतचित्तलसुच्यते । सर्वत्र चेतने क्यादान्वचेतने चन्दनादावित्यर्थ इति भाष्यटीकाकृत ॥ १८ ॥ किचैतदिप तत्त्विदो विशेषणमित्याह—तुच्येति । दोषानुवर्णन वित्तेष्टित्याक्या।

शुभाशुमे पुण्यपापे परित्यक्त शील यस प्रवभूतो भूत्वा यो मद्भक्तिमान्स मे प्रिय ॥ १७ ॥ किंच—सम इति । शत्रौ च मित्रे च सम एकह्रप , मानापमानयोरिप तथा सम पव । हर्षविषादशून्य इत्यर्थ । शीतोष्णयो सुखदु खयोध्य सम सङ्गविवर्जित किन्दि-दम्बनासक्त ॥ १८ ॥ सुत्य इति । तुल्ये निन्दास्तुती यस्य, मौनी सयतवाक् येन केनिव्यश्वक्येन सतुष्ट , अनिकेतो नियत-

१ नीलकण्ट.

# ये तु धर्म्यामृतिमदं यथोक्तं पर्युपासते । अद्द्याना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥ २०॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम् ।

न्संयतवाक्संतुष्टो येन केनचिच्छरीरिश्यितिमात्रेण । तथाचोकं 'येनकेनचिदाच्छको येनकेनचि-दाशितः। यत्रकचनशायी स्थात्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥' इति। किंचानिकेतो निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सोऽयमनिकेतोऽनागार इत्यादि स्मृत्यन्तरात्। स्थिरमितः स्थिरा परमार्थ-वस्तुविषया मितर्थस स स्थिरमितभिक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ अद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिनाक्ष-रस्योपासकाना निवृत्तसर्वेषणाना संन्यासिना परमार्थक्षानिष्ठानां धर्मजातं प्रकान्तमुपसंद्वियते— ये त्विति। ये तु संन्यासिनो धर्म्यामृतं धर्मादनपेत धर्म्य च तदमृतं तदमृतत्वहेतुत्वादिदं यथोक-

# २ आनन्द्गिरिष्याक्या ।

संतुष्टते स्मृतिं प्रमाणयति—तथाचेति । नियतनिवासराहित्यमपि ज्ञानवतो विशेषणमित्याह—किंचेति । 'व कुट्या नोदके सङ्गो न चैले न त्रिपुष्करे । नागारे नासने नासे यस्य वै मोक्षवित्तु स ' इति स्मृतिमुक्तेऽये प्रमाण-यति—नेत्यादिना । पुन पुनर्भक्तेप्रहणमपवर्गमार्गस्य परमार्थज्ञानस्योपायत्वार्थम् ॥ १९ ॥ अद्वेष्टेत्वादिधर्मजात ज्ञानवतो लक्षणमुक्त तदुपपादितमनुषोपसंहारक्षोकमवतारयति—अद्वेष्टेत्यादिना । चतुर्थपादस्य तात्पर्यमाह—

### नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

शिष्टेषु विगीतो न स्ममिति वा ठोकेषु प्रस्थातः स्थामिति वा इद में भ्यादिति वा कामयमान किंचिदारमते नत्वयम् 1 धुल्यनिन्दारतुतित्वात्सतुष्टत्वाच । मौनी सन्यासी । अतएवानिकेतो गृहशून्य । कुटीमिप वासार्थे नारमते । यतः स्थिरमितः स्थितप्रश्चो मिक्तमान्योगी मे मम प्रियो नरः पुरुषः ॥ १९ ॥ मुक्तळक्षणान्येव समुक्षो साधनत्वेन विधत्ते—ये त्विति । ये मुमुक्षव तु पूर्वोक्तमुक्तापेक्षया विळक्षणा । इद 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' इत्यादिना अन्थेन

#### ४ मधुसूद्मीव्याक्या ।

मनु शरीरयात्रानिर्वाह्य वांव्यापारोऽपेक्षित एव नेसाह—संतुष्ठी येनकेनचित् । स्वत्रयक्तमन्तरेणैव बलवत्त्रारव्यकर्मोपनी-तेन शरीरिथितिहेतुमात्रेणाशनादिना सतुष्ठी निश्ततस्य । किंच—अनिकेती नियतिनवासरित । स्थिरा परमार्थवसुविषया मतिर्थस्य स स्थिरमति । ईदशो यो मक्तिमान् स मे त्रियो नर' । अत्र पुन पुनर्भकेरुपादानं मक्तिरेवापवर्गस्य पुष्कं कारणमिति इदयितुम् ॥ १९ ॥ अद्देश्यादिनाऽक्षरोपासकादीना जीवन्मुक्ताना सन्यासिना लक्षणभृतं स्वभावसिद्ध धर्मजा-तमुक्त । यथोक्त वार्तिके 'उत्पन्नात्माववोधस्य खद्धेष्टृत्वादयो गुणा । अयक्रतो भवन्स्येव नतु साधनस्रपिण ॥' इति । एतदेव च पुरा स्थितप्रज्ञलक्षणरूपेणाभिहितम् । तदिद धर्मजात प्रयक्तेन सपाद्यमान् मुमुक्षोमोक्षसाधन भवतीति प्रतिपादयनुपसेह-रति—थे तु सन्यासिनो मुमुक्षवो धर्म्याम्तत धर्मरूपत अमृतत्वसाधनत्वात् अमृतवदास्वाद्यत्वाद्य, इद यथोक्तमदेष्ट

#### ५ आप्योत्कर्षदीपिका ।

निन्दा । गुणानुकीर्तन सुति । तुल्ये निन्दासुती यस स निन्दासुतिभ्या विषाद हर्ष न न प्राप्तोतीसर्थः । अतएव स्वयमप्रि कस्यचिष्ठिन्दा सुर्ति वा न करोतीसाह । मौनी यतवाक् । ननु वाञ्यापारस्य चित्तानुकूळपदार्थलामार्थमपेश्चितसातक्य मौबीश्व चेत्तत्राह । सतुष्टो येनकेनचित् प्रारम्धवायापातेन शरीरिश्यतिहेतुमात्रेण समीचीनेनासमीचीनेन वा सम्यक् तुष्ट तदितिके तृष्णाश्चन्यस्तदभावाच विषयप्राप्त्यर्थवाग्यापारिवर्णित इसर्थ । तथाच स्मृति — येनकेनचिदाच्छको येनकेनचिदाचित । यत्र-कचनशायी स्मात्त देवा ब्राह्मण विदु ॥' इति । वासस्थानमपि तस्य नियत नास्तीसाह । अनिकेत निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य स । तथाच स्मृत्यन्तर 'न कुष्ट्या नोदके सङ्गो न चैके न त्रिपुष्करे । नागारे नासने नाक्षे यस्य वै मोक्षवित्तु स ' ॥ इति । एतस्पर्व कृत इस्रत आह । स्थिरमित स्थिरा परमार्थविषया मतिर्यस स इंदतया परमात्मित यस मतिः स्थिता स कृति

#### ६ श्रीघरीष्याक्या ।

वासशून्य , स्थिरमतिर्व्यवस्थितचित्त , एवभूतो मद्भक्तिमान्यः स मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ उक्त वर्भवातं सफळ्मुपसहरति— ये त्विति । यथोक्तमुक्तप्रकार वर्म एवासृतमसृतत्वसाधनत्वात् । धन्यांसृतमिदमिति केचित्पठन्ति । तब उपासतेऽज्ञतिष्ठन्ति अद्या

<sup>2</sup> वर्मामृतम् इति नीलक्षण्ड-अधिरसमतः पाठः.

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिना पर्युपासतेऽनुतिष्ठन्ति श्रद्धानाः सन्तो मत्परमा यथोक्तोऽहमक्ष-रात्मा परमो निरतिशया गतिर्येषा ते मत्परमा मञ्जकाश्चोत्तमां परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिमाश्चिता-स्तेऽतीव मे प्रियाः । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमिति यत्स्चित तद्याख्यायेहोपसंहतं भक्तास्तेऽतीव मे

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रियो हीति । यद्यपि यथोक्त धर्मजात ज्ञानवतो लक्षण तथापि जिज्ञासूना ज्ञानोपायत्वेन यताद्वुष्टेयमिति वाक्या-र्थमुपसहरति-यसादिति । तदेव सोपाधिकाभिध्यानपरिपाकान्निरुपाधिकमनुसद्धानस्याद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादि-

#### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुपरी)।

प्रतिपादितं धर्मजात तदेवामृतस्य मोक्षस्य साधनत्वादमृत धर्मामृतम् । यथोक्तसुक्तानतिक्रमेण पर्श्वपासते साकल्येना-नुतिष्ठन्ति । श्रद्द्धाना श्रद्धायुक्ता मत्परमा अहमेव मगवान्वासुदेवोऽक्षराख्य सर्वविशेषरहित परमानन्दरूपः परमः पार्यन्तिक प्राप्यो येषा ते मत्परमा मक्ता शान्तिदान्त्यादिमन्तो मद्भजनशीलास्तेऽतीव मे मम प्रियाः। ज्ञानी त भगवत आत्मैव । परिशेषादतीव प्रियत्व भक्तेष्वेव पर्यवसन्नम् । यो मुक्ताना स्वामाविको धर्म स मुमुक्षुणा यबतोऽनष्टेय इत्यर्थ, । यथोक्त वार्तिके 'उत्पन्नात्मप्रबोधस हाद्वेष्टत्वाद्यो गुणाः । अयबतो भवन्त्येव न तु साध-

## ४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

सर्वभूतानामित्यादिना प्रतिपादित पर्यपासतेऽनुतिष्ठन्ति प्रयत्नेन श्रद्धधाना सन्तो मत्परमा अह भगवानक्षरात्मा वासुदेव एव परम प्राप्तव्यो निरतिशया गतिर्येषा ते मत्परमा भक्ता मा निरुपाधिक ब्रह्म भजमानास्तेऽतीव मे प्रिया । 'प्रियो हि ज्ञानि-नोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय ' इति पूर्वसूचितस्यायमुपसहार । यस्माद्धम्यामृतमिद श्रद्धयानुतिष्ठन्भगवतो विष्णो परमेश्वरस्यातीव प्रियो भवति तस्मादिद ज्ञानवत स्वभावसिद्धतया लक्षणमपि मुमुखुणात्मतत्त्विज्ञासुनात्मज्ञानोपायलेन यक्नादनुष्ठेय विष्णो परम पद जिगसिषुणेति वाक्यार्थ । तदेव सोपाधिब्रह्माभिष्यानपरिपाकािकरपाधिक ब्रह्मान-सद्धानस्याद्वेष्टलादिधमीविशिष्टस्य मुख्यस्याधिकारिण श्रवणमनननिदिध्यासनान्यावर्तयतो वेदान्तवाक्यार्थतत्त्वसाक्षात्कार-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यावत् । यत एवमत स्थिरमतिरिति वा । एतादशो भक्तिमान्नरो मे प्रिय । 'तेषा ज्ञानी निस्ययुक्त एकमक्तिविज्ञान्यते' इति तत्त्वविदो भक्तस्य श्रैष्ट्यसुपक्षिप्त तदेव द्रढियतु पुन पुनस्तस्यैवान्येषा विशेषणाना विशेष्यलेन खप्रेमास्पद्रवेन च प्रहणम् । तथाच भाष्य 'उत्तमा परमार्थज्ञानलक्षणा भक्तिमास्थितास्तेऽतीव मे त्रिया' इत्यादि । पुन पुनर्भक्तेर्प्रहणमपवर्गमार्गस्य परमार्थज्ञानस्योपाय-लार्थमिति तु भाष्यटीकाकृत ॥ १९ ॥ अद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिनाक्षरोपासकाना निवृत्तसर्वैषणाना सन्यासिना परमार्थज्ञान-निष्ठाना धर्मजातमुपपाद्योपसहरति—ये त्विति । येत इदमद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिना यथोक्त धर्मामृत धर्मश्व तदमृतलसाधन-बादमृत नतु खरूपत । कष्टात्मकबात्साधनजातस्य । येतु श्रद्धधाना परया श्रद्धया युक्ता सन्तो मत्परमा अहमेवाक्षरात्मा परमो निरितशया गतिर्येषा ते पर्युपासतेऽज्ञतिष्ठन्ति मद्भक्ता उत्तमा परमार्थज्ञानलक्षणा भक्तिमास्थितास्ते मे मम वास्रदेवस्य परमात्मनो ऽतिशयेन प्रिया । 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह सच मम प्रिय 'इति यत्सूचित तत्प्रतिपाद्योपसहत मक्तास्तेऽतीव मे प्रिया इति । यसारायोक्तासद धर्मामृतमञ्जिष्ठन् भगवतो वासुदेवस्यातिशयेन प्रियो भवति तसाद्वासुदेवस्य विष्णो प्रिय धाम जिगमिषुणा मुमुक्षुणा इद धर्मामृत यथावयन्नतोऽनुष्ठेयमिति वाक्यार्थ । एव द्वादशाध्यायेन सोपाधिकध्यानपरिपाकान्निरुपाधिकमक्षरमनुसद्धा-नस्याद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यादिधर्मविशिष्टस्य श्रवणाद्यावर्तनेन परमार्थज्ञानवतो मुख्याधिकारिण साक्षान्मोक्षत्राप्तियोगयल निरूपयता सोपाधिकनिरुपाधिकस्तत्पदार्थं प्रदर्शित ॥ २०॥

> य सराध्य दुरखया प्रकृतिमुन्मुच्याप्रुवन्यक्षर ध्येय ज्ञेयमनेकयोगविभवैर्युक्त पर कारणम् । विश्वाकारमनाद्यनन्तममल भक्तप्रिय माधव देवेश छुममध्यषट्कविदित त तत्पदार्थ भजे ॥ १ ॥

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

क्रवंन्तो मरपरमाश्च सन्तो मद्भक्ता अतीव मे प्रिया इति ॥ २०॥

दु खमन्यक्तवत्मैतद्वदुविद्यमतो बुध । सुख कृष्णपदाम्भोजमक्तिसत्पथमाभजेत् ॥ १ ॥ इति श्रीधरसामिविरचिताया सुबोधिन्या टीकाया द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ अत्र सम्रहःश्लोक —परमानन्द्वैवश्यसजातावेशसपदः । स्वयं सर्वास्ववस्थासु अधः सत्ता अवनतः ॥ इति श्रीमन्महामाहेशराचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीमञ्जगवदीतार्थसप्रहे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्रिया इति । यसाद्धर्म्यामृतिमेदं यथोक्तमनुतिष्ठन्भगवतो विष्णो परमेश्वरस्यातीय मे त्रियो भवति तसादिदं धर्म्यामृत मुमुश्चणा यत्ततोऽनुष्ठेय विष्णो जियं पर धाम जिगसिष्ठणेति वाक्यार्थ ॥ २०॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवत कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

धर्मविशिष्टस्य मुख्यस्याधिकारिण श्रवणाद्यावर्तयतस्तत्वमाश्चात्कारसभवात्ततो मुत्त्युपपत्तेस्तद्वेतुवाक्यार्थंभीविष-(योऽन्व)ययोग्यसत्पदार्थोऽनुसधेय इति सिद्धम् ॥ २० ॥

हृति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दगिरिकृतौ द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥ ३ नीळकण्ठव्याक्या (चतुर्घरी)।

नरूपिण ॥' इति । समाप्त उपासनाप्रधानस्तत्पदार्थविवेकः । अतःपर वाक्यार्थविचारो जीवन्नह्यामेदप्रतिप्रादको मविष्यति ॥ २० ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारो द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥ ४ मधसूदनीन्याक्या ।

सभवात्ततो सुक्त्युपपत्तेर्भुक्तिहेतुवेदान्तमहावाक्यार्थान्वययोग्यस्तत्पदार्थोऽनुस्रधेय इति मध्यमेन षद्गेन सिद्धम् ॥ जीवन्मुक्तेर्निर्विकल्पाद्विशिष्ठा निष्ठोक्तातोऽजेन भक्तेर्वरिष्ठा । तत्रानन्दाब्धौ कृता मे प्रतिष्ठा येनातस्त काशिराज भजेऽहम् ॥ इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्रतीपादिष्यमधुसूदनसरस्रतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागृद्धार्थ- वीपिकाया भक्तियोगविवरण नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

# ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सुधाधाराधारं विधुरमधराचैरघहरं धराधाराधारं निखिलजगदाधारमजरम् । निराधारं सारं जलजजमुखैच्येंचचरण श्चिव कृष्ण वन्दे सकलजनक भक्तिसुलभम् ॥ २ ॥ इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यश्रीबालसामिश्रीपादशिष्यदत्तवशावतसरामकुमारस्नुधनपतिविदुषा विरिचतायां श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥





# ज्ञानषद्गमारभ्यते-

# त्रयोदशोऽध्यायः।

# श्रीभगवानुवाच ।

# इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिलभिधीयते । एतचो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सप्तमेऽध्याये स्चिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य। त्रिगुणात्मिकाष्ट्या भिन्नाऽपरा संसारहेतुत्वात्परा चान्या जीवभूता क्षेत्रज्ञस्वस्रणेश्वरात्मिका। याभ्या प्रकृतिभ्यामीश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्व प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वस्यपद्वितिस्यतिह्यनिरूपणद्वारेण तद्वत ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थ क्षेत्राध्याय सारभ्यते।

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

प्रथममध्यमयो षद्भयोस्त्वतत्पदार्थां वुक्ती, अन्तिमस्तु षद्भो वाक्यार्थं निष्ठ सम्यग्धीप्रधानोऽधुनारभ्यते । तत्र क्षेत्राध्यायमन्तिमषद्भाद्यमवितारियाषुर्व्यवित वृत्त कीर्तयति—सप्तम इति । प्रकृतिद्वयस्य स्वातव्य वारयति— ईश्वरस्येति । भूमिरित्यादिनोक्ता सन्तादिरूपा प्रकृतिरपरेत्यत्र हेतुमाह—ससारेति । इतस्वन्यामित्यादिनोक्ता प्रकृतिमनुक्रामिति—परा चेति । परत्वे हेतु सूचयित—ईश्वरात्मिकेति । क्रिमर्थमीश्वरस्य प्रकृतिद्वयमित्याशक्क्य कारणत्वार्थमित्याह—याभ्यामिति । वृत्तमनूच वर्तिष्यमाणाध्यायारमभकारमाह—तत्रेति । व्यवहितेन सबन्ध-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

ननु 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ' इति द्वितीये त्वपदार्थस्वरूपमुक्तम् । तथा द्वादरो 'ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युगसते । सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचल ध्रुवम्' इति तत्यदार्थस्वरूपमुक्तम् । नच तयोर्भेद समवति । लक्षणैक्यात् । लक्षण हि तयोरव्यक्तत्वमचिन्त्यत्वमचलत्व

#### ४ मधुसूदनीन्याख्या।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनमा तिन्नर्गुण निष्किय ज्योति किंचन योगिनो यदि पर परयन्ति परयन्तु ते । अस्माक तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिर कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नील महो धावति ॥ १ ॥ प्रथममध्यमषद्भयोक्तत्त्वपदार्थावुक्तावुक्तरस्तु षङ्को वाक्यार्थनिष्ठ सम्यग्धीप्रधानोऽधुनारभ्यते । तत्र 'तेषामह समुद्धर्ता मृत्यु-

#### ५ भाष्योत्कषदीपिका ।

यो माया जगदेकमोहनकरीमाश्रिल सङ्कालय देह जीवतयानुवित्य मिति स्याति नानात्मताम् । वन्दे त परमार्थत सुखघन ब्रह्माद्वय केवल कृष्ण वेदिशरोभिरेव विदित श्रीशकर शाश्वतम् ॥ १ ॥ शाकाशस्य यथा घटादिभिरसो मेदो नचास्त्यर्थत एव ब्रह्माण निर्गुणेऽतिविमले बुद्धादिभि किल्पत । यसिन्नेकरसे विमायममित त वासुदेव भजे सत्यानन्दचिदात्मक गुरुगुरु शर्व तमोनाशकम् ॥ २ ॥ देवी भक्तजनार्थसार्थजननी प्रत्यूहदैत्यार्दिनी मानु मानुस्गेन्द्रस्दितमहद्विद्रीचनाग प्रभुम् । इग्रण्डावज्रनिरस्तसर्वद्विराग पावन मङ्गल ध्येय नौमि गजानन सुरगणेरिन्द्र गणाना विभुम् ॥ ३ ॥

एव षद्भद्वयेन लपदार्थं तत्पदार्थं च प्रतिपाद्याखण्डार्थप्रतिपादनाय तृतीयषद्भमारभ्यते । तत्र 'भूमिरापोऽनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च । अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या । अपरेयमितस्लन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

भक्तानामहमुद्धर्तो ससारादिखवादि यत् । त्रयोदशेऽथ तत्तिक्षे तत्त्वज्ञानमुदीर्यते ॥ १ ॥

'तेषामह समुद्धर्तो मृत्युससारसागरात् । भवामि' इति पूर्वे प्रतिज्ञात तन्न चारमज्ञान विना समारादुद्धरण सभवति इति तत्त्व •

७ अभिनवगुसाचार्येन्याक्ष्या ।

क्कचिच्छुतौ क्षेत्रज्ञ उपास्य इति श्रृयते सच किमात्मा उतेश्वर अध तृतीय कश्चिदन्य एवेति प्रश्नाशङ्काया श्रीभगवानादिक्कति-प्रकृति

\* अन्नादौ अर्जुन उवाच-प्रकृतिं पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान शेयं च केशव ॥ १ ॥ इति क्षोक केलित्पठन्ति स आध्यकारादिभिरन्यारूयातत्वान्निम्ळ इत्खुपेक्ष्य

भ० गी० ६६

# १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

अतीतानन्तराध्याये चाबेष्टा सर्वभूतानामित्यादिना यावदध्यायपरिसमाप्तिस्तावत्तत्वज्ञानिनां संन्याः सिना निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इत्येतदुक्त, केन पुनस्ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणाङ्गगवतः प्रिया भवन्तीत्येवमर्थश्चायमध्याय आरभ्यते । प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परि-णता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थकर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण महन्यते सोऽयं सद्यात इदं शरीर तदेतद् श्रीभगवानुवाच—इदिमिति । इदिमिति सर्वनाम्नोक्त विशिनष्टि—शरीरमिति । हे कौन्तेय क्षतत्राणा-

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

मुक्तवाऽस्वविहितेन त विवञ्चरस्वविहितमनुवदिति— नतीतेति । निष्ठोक्तेति सबन्ध । निष्ठामेव न्याचष्टे—यथेति । वर्तन्ते धर्मजातमनुतिष्ठन्ति तथा प्वोक्तेन प्रकारेण सर्वमुक्तमिति योजना । अस्वविहितमेवानुष्य तेनोत्तरस्य सबन्ध सिगरते—केनेति । तत्त्वज्ञानोक्तेरुक्तार्थेन समुचयार्थश्चकार । जीवाना सुखदु खादिभेदभाजा प्रतिक्षेत्र भिन्नाना नाक्षरेणैक्यमित्याशक्क्य ससारस्यात्मधर्मत्व निराकृत्य सधातनिष्ठत्व वक्त सघातोत्पित्तप्रकारमाह—प्रकृतिश्चेति । भोगश्चापवर्गश्चार्थे तयोरेव कर्तस्यतयेति यावत् । नन्वनन्तरश्चोके शरीरनिर्देशात्तस्योत्पत्तिर्वक्तस्या किमिति सघानस्योत्यते तत्राह—सोऽयमिति । उक्तेऽर्थे भगवद्वचनमवतारयिति—तदेतदिति । तत्र द्रष्टृत्वेन सघातदृश्यादन्य-मात्मान निर्दिशति—इद्मिति । उक्त प्रसक्षदृश्यविशिष्ट किचिदिति शेष । शरीरस्यात्मनोऽन्यत्व क्षेत्रनामनिरुक्तया

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

सर्वगतस्वं चेत्यादि सप्रानम् । नच द्वयो सर्वगतत्व समवति । अन्योन्यव्यावृत्तत्वेनासर्वगतत्वापत्ते । नच छक्षणमेदाभावेऽपि तत्तदात्मगतिवृशेषा सन्ति ये मुक्तात्मना जीवेशयोश्चान्योन्य भेदमावहृन्ति स्वात्मान च स्वाश्रयात्स्वयमेव व्यावर्तयन्तीति वाच्यम् । विशेषाणा सत्त्वे प्रमाणाभावात् । ननु मा सन्तु विशेषा बन्धमोक्षादिव्यवस्थान्यथानुपपत्या तु निर्विशेषेष्वपि पुरुषेषु भेद सिध्यति । यथोक्त सास्यवृद्धे 'जन्ममरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च
पुरुषबहुत्व सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाचैवग्द्वति । जन्मादिव्यवस्थातो युगपत्प्रवृत्त्यदर्शनात् सात्त्विकराजसादिभेदाच न पुरुषेक्यमित्यर्थ इति चेन्न । व्यापकानेकात्मवादे भोगसाकर्यप्रसङ्गात् । नक्षेकत्रान्त करणे सुखादिरूपेण परिणते तत्प्रतिसवेदी
एक एव चेतन इति नियन्तु शक्यम् । सर्वेषा सान्निध्याविशेषेण प्रतिसवेदनापत्तेप्वर्जनीयत्वात् । श्रोत्रस्वेकसापि
कर्णशब्कुलीरूपोपाधिभेदादिवान्त.करणरूपोपाधिभेदादेकस्याप्यात्मनः शब्दग्रहव्यवस्थावज्ञन्मादिव्यवस्थापि सेत्सतीति न पुरुषबहुत्व वक्तव्यम् । ततश्च जीवेशयोर्छक्षणेक्याद्यभेदे सिद्धे किमुत्तरम्थेन तत्प्रतिपादनार्थेनेति चेत्सत्यम् । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभृत्तत्केन क पृथ्येत्' इति श्रुतेर्विद्यावस्थाया भेदाभावेऽपि अविद्यावस्थाया 'अन्तग्रविष्टः शास्ता जनानाम्' 'एष स्रेष साधु कर्म कारयति त यमेग्यो छोकेम्य उन्निनीषते' इतिव्यवहारदशाया शासशासितृमावेन कर्तृकारयितृमावेन च प्रसक्तस्य जीवेश्वरयोर्भेदस्य निरासार्थत्वादुत्तरप्रन्थसारम्म उपपद्यते । तत्रानु
पदोक्तेन तत्यदार्थेन सहासाभेद वक्तु योग्यतायै भासभासकमावेन क्षेत्रात्क्षेत्रज्ञस्व कुम्भाद्वास्वत इव विवेक दर्श-

४ मधुसूदनीव्याख्या।

ससारसागराङ्गवासि' इति प्रागुक्त । नचात्मज्ञानलक्षणान्मुखोरात्मज्ञान विनोद्धरण सभवति । अतो याद्दशेनात्मज्ञानेन मृत्युससारनिवृत्तिर्येन च तत्त्वज्ञानेन युक्ता अद्वेष्टृव्वादिगुणशालिन सन्यासिन प्राग्व्याख्यातास्वदात्मतत्त्वज्ञान वक्तव्यम् । तच्चाद्वितीयेन
परमात्मना सद्द जीवस्यामेदमेव विषयीकरोति तद्भेदश्रमहेतुकवात्सर्वानर्थस्य । तत्र जीवाना ससारिणा प्रतिक्षेत्र भिन्नाना
मससारिणकेन परमात्मना कथममेद स्यादिखाशङ्काया ससारस्य भिन्नवस्य चाविद्याकित्पतानात्मधर्मवान्न जीवस्य ससारित्व भिन्नव चेति वचनीय । तद्यै देहेन्द्रियान्त करणेभ्य क्षेत्रेभ्यो विवेकेन क्षेत्रज्ञ पुरुषो जीव प्रतिक्षेत्रमेक एव निर्विकार इति प्रतिपादनाय क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेक कियतेऽस्मिन्नध्याये । तत्र ये द्वे प्रकृती भूम्यादिक्षेत्रक्षपत्या जीवरूपक्षेत्रज्ञतया

५ भाष्योत्कर्षदीयिका ।

जगत्। एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अह क्रत्स्रत्य जगत प्रभव प्रजयस्तथा॥ इति सप्तमेऽध्याये त्रिगुणात्मिका क्षेत्र-लक्षणा ससारहेतुलादपरैका, अन्या च जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मकलात्परेतीश्वरस्य द्वे प्रकृती स्चिते। याभ्यामीश्वरो जग-दुत्पत्त्यादिहेतुल प्रतिपयते। तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारा तद्वत ईश्वरस्य तत्त्वनिर्णयार्थं द्वादशाध्याये च 'अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च' इत्यादितत्त्वज्ञविशेषणान्युक्तानि। येन पुनस्तत्त्वज्ञानेन सपन्ना यथोक्तविशेषणविश्विष्टा मम प्रिया

६ श्रीघरीव्याख्या ।

कानोपदेशार्थं प्रकृतिपुरुषविवेकाध्याय आरम्यते । तत्र यत्ससमेऽध्याये अपरा परा चेति प्रकृतिद्वयमुक्त तयोरविवेकाज्जीवमावमापन्नस्य विदशस्याय ससार याभ्यां च जीवोपभोगार्थमीश्वर सृष्ट्यादिषु प्रवर्तते तदेव प्रकृतिद्वयमुक्त क्षेत्रक्षेत्रकशुरूदवाच्य परस्पर विविक्त

# क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

त्क्षयात्क्षरणात्क्षेत्रवद्वास्मिन्कर्मफलनिर्वृत्ते क्षेत्रमिति । इतिराज्द एवराज्दपदार्थकः क्षेत्रमित्येवमः भिषीयते कथ्यते । एतच्छरीर क्षेत्र यो वेत्ति विज्ञानात्यापादतलमस्तक हानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेनौपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागरास्त वेदितार प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति । इतिराज्द एवंराज्दपदार्थक एव पूर्ववत्क्षेत्रज्ञ इत्येवमाहुः । के । तद्विदस्तौ क्षेत्रज्ञेत्रज्ञौ ये विदन्ति तद्विदः ॥ १ ॥ एव क्षेत्रक्षेत्रज्ञावुक्तौ किमेतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्याविति नेत्युच्यते—क्षेत्रज्ञमिति । क्षेत्रज्ञं

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

मृते—क्षति । क्षयो नाशः क्षरणमपक्षय । यथा क्षेत्रे बीजमुस फलित तद्वदिखाह—क्षेत्रवद्वेति । क्षेत्रपदादु-परिख्यतमितिपद क्षेत्रशब्दिविषयमन्यथा वैयथ्यादिखाह—इतिशब्द इति । क्षेत्रमिखेवमनेन क्षेत्रशब्देनेखर्थ । इत्यदादिखादिखादिक्षात्व त्तोऽतिरिक्त द्रष्टारमाह—एतदिति । खाभाविक मनुष्योऽहमिति ज्ञानमौपदेशिक देहो नात्मा इत्यत्वादिखादिविभागश खतोऽतिरिक्तत्वेनेखर्थ । क्षेत्रमिखनेतिशब्दवद्रत्रापीतिशब्दख क्षेत्रज्ञशब्दविषयत्वमाह—इतिशब्द इति । क्षेत्रज्ञ इत्येव क्षेत्रज्ञशब्देन त प्राहुरिति सबन्ध । प्रवक्तृत्प्रभप्तवकमाह—क इत्यादिना ॥ १ ॥ इत्थाना दु खादीना भेदकाना यावदेहभाविनामनात्मधर्मत्वसिद्धये द्रष्टारं देहादन्यमुक्त्वा साख्यानामिव तन्मात्रेण मुक्तिनिवृत्तये तस्य सर्वदेहेव्वेक्योक्तिपूर्वक स्त्रेन परमार्थेनाक्षरेणैक्य वृत्तमन्त्व प्रभद्वारा दर्शयति—एविमित्यादिना । यथोक्तलक्षण इत्यादेहान्निष्कृष्ट द्रष्टारमित्यर्थ । चापीतिनिपातौ जीवसाक्षरत्वज्ञानस्य देहादन्यत्व-

यति—इद्मिति । इदमनात्मत्वेन मास्य घटाद्यहकारान्त शरीर विशरणधर्मि हे कौन्तेय, क्षेत्र क्षिणोत्यात्मानम-विद्यया त्रायते च विद्ययेति क्षेत्र कर्मबीजप्ररोहस्थान क्षेत्रशब्देनोच्यते । एतद्यो वेत्ति मासयति त चिदात्मान क्षेत्रश्च इत्यन्वर्थसञ्च प्राहुः । के प्राहु । तिद्विद् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविद । एतेन गच्छामि पश्यामि मुक्के इत्यनुभवादेहेन्द्रियाहंकारा प्रतीतितो मासककोटिनिविद्या इव मान्ति तथापि तेषा तत्त्वतो मास्यत्वरुक्षणोऽनात्ममाव सिद्ध ॥ १ ॥ तमेव-रुक्षणमुपाधितो निष्कृष्ट क्षेत्रज्ञ चात्क्षेत्रमपि मा पामेश्वरमेवोभयरूपेण सन्त विद्धि । 'तत्त्वमस्यह त्रह्मास्मि त्रह्मेवेदं

#### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

चापरपरशब्दवाच्ये सप्तमाध्याये सूचिते तद्विवेके तत्त्व निरूपयिष्यन् श्रीभगवानुवाच—इद इन्द्रियान्त करणसिहतं भोगायतन शरीर हे कौन्तेय, क्षेत्रमिखभिधीयते । सस्यस्यवासिम्नसकृत्कर्मण फलस्य निर्वृत्ते । एतद्यो वेत्ति अह ममेखभिमन्यते त क्षेत्रज्ञमिति प्राहु कृषीवलवत्तत्फलभोकृत्वात् । तद्विद क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविवेकविद । अत्र चाभिधीयत इति कर्मणिप्रयोगेण क्षेत्रस्य जडलात्कर्मल क्षेत्रज्ञशब्दे च द्वितीया विनैवेति शब्दमाहरन् स्वप्रकाशलात्कर्मलाभावमिप्नैति । तत्रापि क्षेत्र ये किथ्वदप्यभिधीयते न तत्र कर्तृगतविशेषापेक्षा । क्षेत्रज्ञ तु कर्मलमन्तरेणैव विवेकिन एवाहु स्थूल-हशामगोचरलादिति कथयितु विलक्षणवचनव्यक्सैकत्र कर्तृपदोपादानेन च निर्दिशति भगवान् ॥ १ ॥ एव देहेन्द्रियादिन

## ५ माध्योत्कर्षदीयिका।

भवन्तीखतस्तत्त्वज्ञानावधारणार्थं च श्रीभगवानुवाच—इदमित्यादिना । इद प्रसक्षादिनोपलभ्यमान द्रयम् । इदमोक्त विधिनिष्ठ शरीर । त्रिगुणात्मका प्रकृति सर्वकार्यकारणविषयाकारण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गयोर्थयोरेव कर्तव्यतया देहेन्द्रियायाकारेण सहन्यते सोय सघात शरीरशब्देनोच्यते । इद शरीर हे कौन्तेय क्षतात्राणात्क्षेत्र, क्षिणोत्यात्मानमिवयया त्राति
त वियया, श्रीयते नश्यति क्षरति अपक्षीयतेऽतोपि क्षेत्रमित्यभिधीयते । क्षेत्रवदिसन्कर्मफल निष्पयते हति वा । यथा कुन्ती
लत्प्रादुर्भोवस्थानलात्क्षेत्र तथात्मनोऽभिव्यक्तिस्थानलादपीद क्षेत्रमिति सबोधनाशय । अनेन शरीरस्थात्मनोऽन्यल बोधितं
क्षेत्रशब्दादुपस्थितमितिपद क्षेत्रशब्दविषयमन्ययावैयर्थ्यात्क्षेत्रमित्येवमनेन क्षेत्रशब्देनाभिधीयते कथ्यत इत्यर्थ । दश्य शरीरं
प्रदर्श ततोऽतिरिक्त द्रष्टारमात्मान दर्शयति । एतच्छरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति आपादतलमत्तकं मनुष्योऽह ममेद शरीरमिति
स्वाभाविकेन, शरीरं नात्मा दश्यलात् घटवदिलीपदेशिकेन स्वातिरिक्तत्वेन वा ज्ञानेन जानाति विषयीकरोति त तद्विदस्तौ क्षेत्रज्ञ हति प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्येवम् । क्षेत्रज्ञशब्देन त कथयन्तीलयं ॥ १ ॥ एव दश्याना
क्षेत्रज्ञौ दश्यलेन द्रष्टुलेन विदन्तीति तथा त क्षेत्रज्ञ इति प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्येवम् । क्षेत्रज्ञशब्देन त कथयन्तीलयं ॥ १ ॥ एव दश्याना

## ६ श्रीषरीव्याख्या।

तस्वतो निरूपिष्यम् श्रीमगवानुवाच—इद्मिति । इद भोगायतन शरीर क्षेत्रमित्यभिषीयते, सतारस्य प्ररोहभूमित्वाद । पतवो वेत्ति सह ममेति मन्यते त क्षेत्रश्र इति प्राहु., कृषीवलवत्तत्पलमोकृत्वाद्। तदिद. क्षेत्रक्षेत्रश्रयोविवेकहा ॥१॥ तदेव संसारिण. स्वप-

# क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यथोक्तलक्षण चापि मां परमेश्वरमसंसारिणं विद्धि जानीहि। सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तसं निरस्तसर्वोपाधिभेद सदसदादिशब्दप्रत्ययागोचर विद्वीत्यिमप्रायः। है भारत, यसात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरयाथात्म्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरमन्यद्वशिष्टमस्ति तसात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्श्वयभूतयोर्यज्ञ्ञान क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तज्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानिति मतमि।
प्रायो ममेश्वरस्य विष्णोः । नतु सर्वक्षेत्रेष्वेक एवेश्वरो नान्यस्तद्यतिरिक्तो भोका विद्यते
चेत्तत ईश्वरस्य ससारित्वं प्राप्तमीश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणोऽन्यस्याभावात्संसाराभावप्रसङ्गस्तचोभयमनिष्ट बन्धमोक्षतद्येतुशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात्प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाच । प्रत्यक्षेण तावत्सुखदुःखतद्वेतुलक्षणः संसार उपलभ्यते । जगद्वैचित्र्योपल्यक्षेश्व धर्माधर्मनिमित्तः संसारोऽनुमीयते ।

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

मानेन समुचयाथौँ भिन्नक्रमौ न क्षेत्रज्ञ सांख्यवहुश्यादग्यमेव विद्धि कितु मा चापि विद्धीति सबध्येते। य सर्वक्षेत्रेज्वेक क्षेत्रज्ञस्य मामेव विद्धीति सबन्ध स्चयति—सर्वेति । तत्त्वेत्रशेपाधिकमेदभाजसत्तच्छब्द्धीगोचरस्य कथ तिष्ठपरितव्रहात्वधीरित्याशङ्काह—ब्रह्मादीति । उत्तरार्धं विभजते—यस्मादिति । तदेव विशिनष्टि—क्षेत्रेति । नच भेदविषयत्वाम्न सम्यग्ज्ञान तदिति युक्त, तस्य विवेक्ज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञानद्वारा मोक्षोपियकत्वेन सम्यक्त्वसिद्धेरिति भाव । जीवेश्वरयोरेकत्वमुक्तमाक्षिपति—निव्वति । जीवेश्वरयोरेकत्वे जीवस्थेश्वरे वा तस्य जीवे वान्तर्भाव । नाध । जीवस्य परस्मादन्यत्वाभावे ससारस्य निराल्यवन्यत्वापुपपत्या परस्यैव तदाश्रयत्वप्रसङ्गादित्यर्थ । 'अनक्षन्नन्यो अभिचाकन्नीति' इति श्वतेने तस्य ससारितेत्याशङ्का द्वितीय दूष्यिति—ईश्वरेति । जीवे चेदीश्वरोऽन्तर्भवति तदापि ततोऽन्यससार्यभावात्तस्य च संसारोऽनिष्ट इति ससारो जगसस्य गच्छेदिसर्थं । प्रसङ्गद्वस्थेष्टत्व निराचष्टे—तच्चेति । ससाराभावे 'तयोरन्य पिष्यल स्वाद्वत्ति' इत्यादिबन्धशास्त्रस्य तद्वेतुकर्मविषय-कर्मकाण्डस्य चानर्थक्यमीश्वराश्रिते च ससारे तदभोकृत्वश्चतिकाण्डस्य मोक्षतद्वेतुज्ञानार्थस्यानर्थक्यमतो न प्रसङ्गयोरिष्टतेसर्थं । ससाराभावप्रसङ्गस्यानिष्टत्वे हेत्वन्तरमाह—प्रत्यक्षादीति । तत्र प्रसक्षविरोध प्रकटयति—प्रसङ्गयोरिष्ठतेस्य । आदिशब्दोपात्तमनुमानविरोधमाह—जगदिति । विमत विविन्नहेतुक विचिन्नकार्यत्वात्यासादान

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

सर्वे सर्वे खिलवद ब्रह्म' इति शास्त्रात् । यसादुभयात्माह तसात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्यज्ज्ञान क्षेत्रस बाध्यत्वेन क्षेत्रज्ञस सर्व-४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

विलक्षण खप्रकाश क्षेत्रज्ञमभिधाय तस्य पारमार्थिक तत्त्वमससीरि परमात्मनैक्यमाह—सर्वक्षेत्रेषु य एक क्षेत्रज्ञ ५ माम्योत्कर्वदीपिका।

दु खादीनामनात्मधमंखिद्धये द्रष्टार शरीराद्यतिरिक्त प्रदर्श किमेतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो एतावन्मात्रेणैव ज्ञानेन मोक्षर्स साख्याभिमतलादिलाशङ्कानिरासायात्मन सर्वदेहेष्वैक्योक्तिपूर्वक खेन परमार्थेनाक्षरेण परब्रह्मणा मेद दर्शयति—क्षेत्रज्ञं चा-पीति । क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञात्मरं दर्शयक्षेत्राच्छरीरानिष्क्षष्ट द्रष्टारम् । चापीति निपातौ जीवस्थाक्षरत्वज्ञानस्य शरीराद्व्यवज्ञानेन समुचयार्थौ भिन्नकमौ । न साख्यवदृश्याद्व्यमेव क्षेत्रज्ञ विद्धि जानीहि किंतु मा मदिभन्न चापि क्षेत्रज्ञ विद्धीति सवन्ध । यद्वा चकार क्षेत्रज्ञज्ञान समुचिनोति । अपिरेवार्थं । सर्वक्षेत्रेषु द्रष्टार क्षेत्रज्ञन्य विद्धि त च मामससारिण परमेश्वरमेव विद्धीत्यर्थं । सर्वक्षेत्रेषु य क्षेत्रज्ञ ब्रह्मादिलम्बर्णन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तस्य निरत्तसमस्तोपाधिमेद सदसदादिशब्दप्रत्यागोचरं मा विद्धीन्त्रसम्याय । यथा भरतवशोद्धवलाद्भारतस्य तथा मयि किंपत क्षेत्रज्ञोऽहमेवेति ध्वनयन्सवोधयति—भारतेति । उत्तम-वश्यखादेतज्ज्ञातु योग्योऽद्यीति वा सवोधनाशय । नन्वेतित्कमर्थं ज्ञातव्यमित्यपेक्षाया मोक्षानन्यसाधनसम्यग्ज्ञानलेन मदिभेतिन्त्रव्यविद्याह—क्षेत्रति । यसादृश्यदष्ट्रप्रत्याभिज्ञपरमात्मयाथात्म्यव्यतिरेकेण ज्ञानगोचरस्यविद्यस्यस्यासलात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो केत्रतेत । अपिरेव्यक्षया क्षेत्रमात्मिति सम वासुदेवस्य परमेश्वरस्य विष्णो शास्त्रयोनेरित्रतिस्थर्थं । नतु जीवेश्वरयोरेकले सर्वक्षेत्रेष्वेत ईश्वरो नान्यद श्रीपरीच्याक्या ।

पमुक्त, इदानीं तस्यैव पारमाधिकमसंसारिस्वरूपमाइ—क्षेत्रज्ञमिति । त च क्षेत्रज्ञ संसारिण जीव वस्तुत सवक्षेत्रेष्वनुगत मामेव
७ अभिनवगुक्ताचार्यव्याक्या ।

पुरुषमिति ॥ १ ॥—सतारिणा शरीर क्षेत्र यत्र कर्मनीजप्ररोह । अतएव तेवामात्मा आगन्तुककाळुष्यरुविता क्षेत्रज्ञ उच्यते । प्रबुद्धाना

१ मलयो विषयः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सर्वमेतद्युपपन्नमात्मेश्वरैकत्वे। न ज्ञानाञ्चानयोरन्यत्वेनोपपत्तेः 'दूरमेते विपरीते। विष्वी अविद्या या च विद्यति ज्ञाता'। तथाच तयोविद्याविद्याविद्याविषययोः फलमेदोऽपि विरुद्धो निर्दिष्टः श्रेयश्च प्रेय-श्चेति। विद्याविषयः श्रेयः प्रेयस्त्वविद्याकार्यमिति। तथाच व्यासः 'द्वाविमावथ पन्थानौ' इत्यादि, 'इमौ द्वावेव पन्थानौ' इत्यादि च। इह च द्वे निष्ठे उक्ते अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्येति श्वतिस्मृतिन्यायेभ्योऽवगम्यते। श्रुतयस्तावत् 'इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः, तमेवं विद्वानमृत इह भवति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विमेति कुतश्चन, अविद्वषस्तु-'अथ तस्य भय भवति, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' अन्योऽसावन्योऽहमस्तीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्, आत्मविद्यः स इदं सर्व भवति, यदा चर्मवद् 'इत्याद्याः सहस्रशः। स्मृतयश्च 'ब्रह्मानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः' 'इहैव तैर्जितः

# २ आनन्दगिरिष्याख्या।

दिवदित्यर्थे । प्रत्यक्षानुमानागमविरोधाद्युक्तमैक्यमित्युपसहरति सर्वमिति । ऐक्येऽपि संसारित्वमविद्यातो विद्यातोऽससारित्वमिति विभागाञ्चानुपपत्तिरित्युत्तरमाह—नेत्यादिना । तयो खरूपतो विरुक्षणत्वे श्रुतिमाह— दरिमिति । (अविद्या या च विद्येति प्रसिद्धे एते विद्याविद्ये दूर विपरीते । अत्यन्तविरुद्धे इत्यर्थ । विपृत्ती नानागती भिन्नफले इसर्थ ।) सक्ष्यतो विरोधवत्फलतोऽपि सोऽसीत्याह—तथेति । फल्मेदोक्तिमेव व्यनकि—विद्यति । तयोद्धिंभाविलक्षणत्वे वेदव्यासस्यापि समितमाह—तथाचेति । उक्तेऽथे भगवतोऽपि समितसुदाहरति—इहचेति । ह्वयोरि निष्ठयोस्तुत्यमुपादेयत्वमिति शङ्का शातयति—अविद्या चेति । अविद्या सकार्यो हातव्येत्यत्र श्रुतीरुदा-हरति-श्रुतयस्तावदिति । इहेति जीवदवस्थोच्यते, चेच्छब्दो विद्योदयदौर्छभ्यद्योती, अवेदीदह ब्रह्मेति विदितवा-नित्यर्थ । अथ विद्यानन्तरमेव सत्यमवितय पुनरावृत्तिवर्जित कैवल्य स्यादित्याह—अथेति । अविद्याविषयेऽपि श्रुतिमाह-न चेदिति । जन्ममरणादिरूपा सस्तिविंनष्टिस्तस्य महत्त्व सम्यग्ज्ञान विना निवर्तेयितुमशक्यत्वम् । विद्याविषये श्रुत्यन्तरमाइ —तमेवसिति । परमात्मान प्रत्यक्त्वेन य साक्षात्कृतवान्स देही जीवश्रेव मुक्तो भव-तीत्यर्थं । विद्या विनापि हेरवन्तरतो मुक्तिमाशङ्क्याह-नेति । मयहेतुमविद्या निराकुर्वती तजा भयमपि निर-स्यति—विद्येति । अत्र वाक्यान्तरमाह—विद्वानिति । अविद्याविषये वाक्यान्तरमाह—अविदुष इति । प्रतीच्येकरसे स्त्रल्पमि भेद मन्यमानस्य भेददृष्ट्यनन्तरमेव ससारश्रीच्यमिलर्थ । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह-अविद्या-यासिति । तन्मध्ये तत्परवशतया स्थितासत्त्वमजानन्तो देहाद्यभिमानवन्तो मूढा ससरन्तीत्यर्थ । विद्याविषये श्रुत्यन्तरमाह-अह्योति । अविद्याविषये श्रुत्यन्तरमाह-अन्योऽसाविति । भेद्दृष्टिमनूद्य तिष्वदानमविद्येत्याह-नेति । स च मनुष्याणा पश्चवद्देवादीना प्रेष्यता प्रामोतीत्याह—यथेति । विद्याविषये वाक्यान्तरमाह—आत्म-विदिति । इद सर्वं प्रसम्भूत पूर्णं ब्रह्मेत्यर्थः । ज्ञानादेव तु कैवस्यमित्यत्र श्रुत्यन्तरमाह—यदेति । न खल्वाकाश चर्मवन्मानवो वेष्टियतुमीष्टे तथा परमात्मान प्रत्यक्त्वेनातुभूय न मुच्यत इत्यर्थ । आदिशब्देनातुका विद्याविद्या-फलमेदार्था श्रुतयो गृह्यन्ते । तासा भूयस्त्वेन प्रामाण्य स्चयति—सहस्रदा इति । विद्याविद्याविषये स्मृतीरुदा-हरति—स्मृतयश्चेति । तत्राविधाविषय वाक्यमाइ—अञ्चानेनेति । विद्याविषय वाक्यद्वय दर्शयति—इहेत्या-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

बाधाविधभूतत्वेन च यज्ज्ञानमापरोक्ष्येण तत्त्वनिश्चयत्तदेव ज्ञान मम मद्विषय सम्यग्ज्ञानं एतयोरेव ज्ञान त्रक्षज्ञान-मिति मत निश्चित त्रक्षविद्धिः 'नेह नानास्ति किंचन' इति क्षेत्रस बाधात् 'नान्योतोऽस्ति द्रष्टा' इति क्षेत्रज्ञादन्यस द्रष्टुर्निषे-

४ मञ्चस्वनीज्याक्या । खप्रकाशचैतन्यरूपो निलो विभुश्च तमविद्याच्यारोपितकर्तृत्वमोक्तृत्वादिसंसारधर्म क्षेत्रज्ञमाविद्यकरूपपरिलागेन मामी-५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

स्तद्यतिरिक्तो भोकिति जीवस्थिश्वरेन्तर्भावो न वक्त शक्य । ससारालम्बनस्य जीवस्थिश्वरादन्यस्यामावे ससारस्य निरालम्बनसानुपपत्त्या परस्येव ससारित्वप्रसङ्गात् । संसारिण जीवे ईश्वरस्यान्तर्भावोऽपि न शक्यते वक्तम् । ससारिणोऽन्यस्याभावात् तस्य चापहतपाप्मलादिगुणकस्य विपरीतगुणकलेन ग्रहणातुपपत्त्या ससारित्वस्थानिष्ठत्वेन ससाराभावप्रसङ्गात् । नच प्रसङ्गद्वयमपीष्टमितिः
वाच्यम् । ससाराभावे 'तयोरन्य पिष्पलं साद्वत्ति' इत्यादिबन्धशास्त्रस्य तद्वतुकर्मविषयककर्मकाण्डस्य चानर्यक्यापते ईश्वराश्रिते
च ससारे 'अनश्रवन्यो अभिचाकशीति' इतिश्वराससारित्ववोधकस्य शास्त्रस्य मोक्षतद्वतुज्ञानप्रतिपादकस्य च ज्ञानकाण्डस्य वैयइ श्रीषरीक्षाक्या ।

विदि, 'तस्वमित' इति शुखुपलक्षितेन चिदशेन मद्रुपस्योक्तलात् । भादरार्थमेन तज्ज्ञान स्तौति । क्षेत्रक्षेत्रक्योर्थदैलक्षण्येन ज्ञान

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः' 'समं पश्यन्दि सर्वत्र' इत्याद्याः । न्यायतश्च 'सर्पान्कशात्राणि तथोद-पानं बात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचिज्ज्ञाने फल पश्य यथा विशिष्टम्'। तथाच देहादि चात्मबुद्धिरविद्वात्रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकृजायते म्रियते चेत्यवगम्यते देहादिव्यतिरिकात्मद्शिंनो रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्मप्रवृत्युपशमान्मुच्यन्त इति न केनचि-त्प्रत्याख्यातु शक्यं न्यायतः। तत्रैव सति क्षेत्रइस्थेश्वरस्थैव सतोऽविद्याकृतोपाधिमेदतः ससारित्वमिव

#### २ आनन्दगिरिन्याख्या ।

दिना । विद्याफलमनर्थेध्वस्तिरविद्याफलमनर्थाप्तिरित्येतदन्वयव्यतिरेकाल्यन्यायादपि सिध्यतीत्याह—न्यायतश्चेति । सन्नेव पुराणसमितमाह—सर्पानिति । उद्पान कृपम्, यथात्मज्ञाने विशिष्ट फल स्यात्तथा पश्येति योजना । न्यायतश्चेत्यन्वयन्यतिरेकाल्य न्यायमुक्त विवृणोति—तथाचेति । तत्रादावन्वयमाचष्टे—देहादिष्विति । अनाद्य-निर्वाच्याविद्यावृतश्चिदातमा वेहादावनात्मन्यात्मबुद्धिमाद्धाति तद्युक्तो रागादिना प्रेर्यते तत्प्रयुक्तश्च कर्मानुतिष्ठति तस्कर्तां च यथाकर्म नृतन देहमादत्ते पुरातन व्यजतीत्येवमविद्यावस्वे ससारित्व सिद्धमित्यर्थ । व्यतिरेकमिदानीं ढर्भगति—डेह्रादीति । श्रतियक्तिभ्यां भेदे ज्ञाते रागादिध्वस्त्या कर्मोपरमादशेषसतारासिद्धिरित्यविद्याराहित्ये वन्ध-ध्विद्विरित्यर्थं । उक्तान्वयादेरन्यथासिद्धि शिथिलयति—इति नेति । उक्तमन्वयादिवादिना केनचिद्पि न्यायतो न शक्य प्रत्याख्यातु तद्न्यथासिद्धिसाधकाभावादित्यर्थः । अन्वयादेरनन्यथासिद्धत्वे चोद्यमपि प्राचीन प्रतिनीत-मिलाह - तत्रेति । ज्ञानाज्ञानयोरुक्तन्यायेन स्वरूपभेदे कार्यभेदे च स्वारस्येन परापरयोरैनयेऽपि बुद्धाद्यपाधिभे-ढाराविद्यकमात्मन संसारित्वमाभासरूप प्रातिभासिक सिध्यतीत्यर्थ । आत्मनो ब्रह्मता स्वतश्चेदहमित्यात्मभावेन

#### ३ नीलकण्डन्याक्या ( बतुर्घरी )।

धाच । यद्यपि सर्वस्य ब्रह्माभिन्नत्वाद्यात्किचिद्पि ज्ञान तत्सर्वे ब्रह्मविषयमेव भवति । तथापि रज्जु सर्पात्मना पश्यतो मतु रज्ज्विषय सर्पविषय वा सम्यग्ज्ञानमस्ति । नापि तस ज्ञानस रज्ज्ञ्यतिरेकेण विषयान्तर वास्तवमस्ति । किंतु ४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

श्वरमससारिणमद्वितीयज्ञह्मानम्दरूपं विद्धि जानीहि हे भारत । एवच क्षेत्र मायाकित्पत मिथ्या । क्षेत्रज्ञश्व परमार्थसत्यस्त् इ-५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

र्थ्यप्रसङ्गाच । किंच प्रसक्षादिविरोधादिप संसारभावप्रसङ्गस्यानिष्टल सुखदु खतदेतुलक्षणस्य संसारस्य प्रसक्षेणोपलभ्यमानलात्। ससार विचित्रहेतक विचित्रकार्यलात् प्रासादादिवदिव्यनुमानाच ससाराभावप्रसङ्गस्यानिष्टल तसादात्मेश्वरैकलमनुपपत्तिप्रस्त लान गुक्तम् । अपिच जीवेश्वरयोरैक्यमेव न सभवति परोक्षापरोक्षलादिविरुद्धधर्मवत्त्वात् ईश्वराद्भिन्नोऽह कर्ता भोक्ता चेति सर्व-प्रमाणोपजीव्येन ज्येष्ठेन प्रसक्षेण गृहीतस्य प्रस्ययस्य वाक्यप्रमाणजन्यज्ञानेन बाधायोगाच । तस्मारक्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धीत्यादि-वदतो भगवतो नात्मेश्वरैकलनोधने तात्पर्यं कितु प्रतिमादिषु विष्णवादिदर्शनमिव क्षेत्रहे महृष्टिर्विधेयेति चेन्न । ज्ञानाज्ञानयो स्वरूपत फलतश्चान्यलोपपत्त्या जीवेश्वरयोरैक्येऽप्यज्ञानकृत संसारिल ज्ञानकृतमसंसारिलमिति विभागेनानुपपत्त्यभावात विरु-द्धधर्माणा ब्रह्मण्यध्यस्तलात् ग्रुद्धचैतन्ययोरमेदस्याविरुद्धलाच । तथा च 'दूरमेते विपरीते विष्ची अविद्या या च विद्यति ज्ञाता । विद्यामीप्सित निविकेतस मन्ये न ला कामा बहुवो लोळपन्त । श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनिक्त धीर । श्रेयो हि घीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्द्रणीते' इति श्रुतिभ्या खरूपत फलतश्च विलक्षणलेन विद्याविद्ये निर्दिष्टे। दूरं दूरेण महतान्तरेण विपरीते विवेकाविवेकात्मलात् तम प्रकाशवत्परस्परव्याष्ट्रतात्मिके विष्यी विषयी नानागती बन्धमोक्षहे-तुलाद्भिचफले । के ते इस्पत आह । अविद्या या च विद्येति । ज्ञातावगता पण्डितैस्तन्न विद्यामीप्सित विद्यार्थिन नचिकेतस ला खामह मन्ये । यस्पादिवद्विद्रप्रलोभिन कामा अप्सर प्रश्तयो बहवोऽपि ला न लोछपन्त श्रेयोमार्गाद्विच्छेद न कृतवन्त साधनत फलतश्च मन्दबुद्धीना दुर्विवेकरूपलात्। व्यामिश्रीभूते इव श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य आ इत प्राप्नुत । अतो इस इवाम्भस पयस्तौ श्रेय प्रेय पदार्थी सपरीत्य सम्यक् परिगम्य मनसालोक्य घीरो घीमान् गुरुलाघव विविनक्ति पृथक्ररोति विविच्य च धीर श्रेयो हि श्रेयो मोक्षलक्षणमेवाभिवृणीते प्रेयसोऽभ्यार्हितलात्। यसु मन्दोऽल्पबुद्धि सद्सद्विवेकासामध्यां योगक्षेमात् योग-क्षेमिनिमित्त शरीराद्यपचयरक्षणनिमित्त प्रेय पञ्चपुत्रादिलक्षण वृणीते इति श्रुलोरर्थः । किंच 'द्वाविमावथ पन्थानौ' इलादिवदता

#### ६ श्रीषरीज्याख्या।

तदेव मोक्षहेतुत्वान्मम बानं मत अन्यत्तु वृथा पाण्डित्यम् । वन्धहेतुत्वादित्यर्थ । तदुक्त-पतत्कमै यन्न वन्धाय सा विवा या विमु ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

तदेव क्षेत्र । अन्वर्थभेदस्तु तथया क्षिणोति कर्मबन्धसुपमोगेन त्रायते जन्ममरणभयादिति तांश्च प्रति परमात्मा बासुदेवः क्षेत्रज्ञ एतत्केत्र

<sup>।</sup> पतः मास्त .

#### १ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

भवति । यथा देहाचात्मत्वमात्मनः । सर्वजन्तूनां हि प्रसिद्धो देहादिष्वनात्मसात्मभावो निश्चितो ऽविद्याद्यतः । यथा स्थाणौ पुरुषनिश्चयो न चैतावता पुरुषधर्मः स्थाणोर्भवति स्थाणुधर्मा वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यं धर्मो देहस्य देहधर्मो वा चैतन्यस्य । सुखदुःखमोहात्मकत्वादिरात्मनो न युक्तोऽविद्याकृतत्वाविशेषाक्चरामृत्युवत् । नातुव्यत्वादिति चेत्, स्थाणुपुरुषौ श्वेयावेव सन्तौ झात्रान्योन्यसिन्न-ध्यस्तावविद्यया देहात्मनोस्तु श्रेयश्चात्रोरेवेतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्तो देहधर्मो श्लेयोऽपि श्वातुरात्मनो भवतीति चेत् । नाचैतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि श्लेयस्य देहादे क्षेत्रस्य धर्मो सुखदुःखः

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ब्रह्मतापि मायादित्याशक्काह—यथेति । देहाद्यतिरिक्तसात्मनो वैदिकपक्षे स्वतस्वेऽपि तिसम्ब्रहमिति भास्येव तद्तिरिक्तत्व न भाति किं त्विचातो देहाद्यात्मत्वमेव विपरीत भासते तथात्मनो ब्रह्मत्वे स्वाभाविकेऽपि तिस्मन्मालेव ब्रह्मत्व न भात्मविद्यातोऽब्रह्मत्वमेव त्वस्य भास्यतीत्थर्थ । आत्मनो देहाद्यात्मत्वमाविध भातीत्युक्तमनुभवेन स्पष्टयति—सर्वेति । अतिसम्ब्रह्मद्वरिविद्याकृतेस्यत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । पुर स्थिते वस्तुनि स्थाणाव-विद्यया पुमानिति निश्चयो जायते तथा देहाद्यावनात्मन्यात्मधीरिवद्यातो निश्चितेस्यर्थ । देहात्मनोरेक्यज्ञाने देद्दर्भस्य जरादेरात्मन्यात्मधर्मस्य च चैतन्यस्य देहे विनियम स्थादित्याशक्काह—नचेति । स्थाणो पुरुपत्व आन्या भातीत्येतावता पुरुपधर्म शिर पाण्यादिने स्थाणोर्भवित तद्भमें वा वक्रत्वादिने पुसो दृश्यते मिथ्याध्यस्ततादात्मयाम्वस्तुतो धर्माव्यतिकरादिति । दृष्टान्तमुक्त्वा दृष्टानितकमाह—तथेति । जरादेरनात्मधर्मत्वेऽपि सुखादेरात्मधर्मेत्विति केचित्तान्मस्याह—सुखेति । कामसकर्वपादिश्वतेरनात्मधर्मत्वज्ञानादित्यर्थ । किच विमतो नात्मधर्मोत्वित्याकृतत्वाज्ञरादिवन्न च हेत्वसिद्धिरतिस्यसद्वद्विषयत्वेन स्थाणो पुरुपत्ववद्वविद्याकृतत्वस्रोक्तत्वस्यादिति । तदेव अपञ्चयति—स्थाणिवत्यादिना । जेयस्य ज्ञेयान्तरेऽध्यासाद्व चोभयोज्ञेयत्व व्यापकव्यावृत्त्या व्याप्यासस्यापि व्यावृत्तिरिसर्थं । देहात्मजुद्धेश्रीत्वामावे फलितमाह—अत इति । उपाधिधर्माणा सुखादीनासुपहिते जीव वस्तुत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति परिहरति—नेत्यादिना । अतिप्रसङ्गमेव प्रकट्यति—यदीति । सुखादीनामात्म३ नीलकण्यव्याक्या (चर्चरी)।

यदा सर्पनाधेन रज्जुतत्त्वमधिगच्छति तदैव सर्पं मिध्यायमिति सम्यग्जानाति रज्जु च । तद्विदद्दाप्युभयविदेव सम्य-४ मञ्जसूदनीन्याच्या ।

माधिष्ठानमिति क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्यज्ज्ञान तदेव मोक्षसाधनलाज्ज्ञान अविद्याविरोधि प्रकाशरूप मम मत अन्यत्वज्ञानमेव तद-५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

वेदव्यासेनात्र च निष्ठाद्वय दर्शयता भगवता ते विलक्षणेऽभिहिते । अत्राविद्या च ससारहेतुभूता सहकार्येण मोक्षहेतुभूतया विद्यया हातव्येति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्योऽवगम्यते । तथाच श्रुतय 'इह चेदवेदीदय सखमस्ति नचेदिहावेदीन्महती विनष्टि ' 'तमेव विद्वा-नमृत इह भवति' 'तमेव विदिलाऽतिमृत्युमेनि नान्य पन्था विद्यतेऽयनायं' 'विद्वाच निमेति कुतश्वन' 'उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भय भवति' 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यति' 'अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डितमन्यमाना । दद्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ' 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता । तास्ते प्रेखाभिगच्छन्ति ये केचात्मह्नो जना ' 'तरति शोकमात्मवित्' 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्' 'आत्मवित्य स इद सर्व भवति' 'भियते हृदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सर्वसशया । शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सि-न्दष्टे परावरे'। 'यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । तदा देवमविज्ञाय दु खस्यान्तो भविष्यति' इत्याद्या सहस्रश । स्मृत-यश्च 'अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव ' 'अन्यथा सन्तमात्मान योऽन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृत पाप चौरेणात्माप-हारिणा' 'ज्ञानेन तु तद्ज्ञान येषा नाशितमात्मन । तेषामादिलवञ्ज्ञान प्रकाशयित तत्परं । इहैव तैर्जित सर्गो येषा साम्ये स्थित मन । सम पर्यन्हि सर्वेत्र' इत्याद्या अनर्थनिवृत्तिर्ज्ञानफलमनर्थप्राप्तिरज्ञानफलमिस्रेतदन्त्यव्यतिरेकन्यायादि सिध्यति। तदुक्त पुरोणे 'सर्पान्कुशामाणि तथोदपान ज्ञाला मनुष्या परिवर्जयन्ति । अज्ञानतस्त च पतन्ति केचिज्ज्ञाने फल पश्य यथा विविष्टम्' इति । इह जीवदवस्थायाम् । चेच्छन्देन विद्योदयदौर्कभ्य घोलाते । अवेदीदह ब्रह्मिति ज्ञातवान् । अय ज्ञाना-नन्तरमेव सल्यमवितथमबाध्य कैवल्यमस्ति स्यात् । नचेदिहावेदीत् इह चेश्र विजानीयात् तर्हि महती विनष्टि जन्ममरणादिल-क्षणा सस्तिरस्ति । तमेव परमात्मानमेव विदिला ज्ञाला विदिलैवेति वा अतिमृत्युमेति मृत्युमत्येति अतिकामित मुच्यते । अय-नाय मोक्षाय । उद्रमत्यल्पमपि । अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमि वर्तमाना पुत्रधनादितृष्णापाशशतैरावेष्ट्यमाना स्वय भीरा भीमन्तो नलन्यैर्धीरलेनाभिमता अपण्डितमात्मान पण्डित शास्त्रकुशल मन्यमाना ये एतादशास्त्रे ददम्यमाणा अत्यन्त कुटि-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मोहेच्छाद्यो ज्ञानुर्भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचनात्मनो भवन्यविद्याध्यारोपिता जरामरणाद्यस्तु न भवन्तीति विशेषहेतुर्वक्तवः। न भवन्तीत्यस्त्यनुमानमविद्याध्यारोपितत्वाज्ञरादिवदिति हेयत्वादुपादेयत्वाचेत्यादि। तत्रैवसति कर्तृत्वभोकृत्वलक्षण संसारो ज्ञेयस्थो ज्ञातर्यविद्ययाध्यारोपित इति न तेन ज्ञातु किंचिदुष्यति। यथा बालैरध्यारोपितेनाकाशस्य तलमलवस्वादिना।
पवं च सति सर्वक्षेत्रेष्वपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्थेश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रमपि नाशङ्क्ष्यम्। निष्ट् क्रचिद्षि लोकेऽविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिदुपकारोऽपकारो वा इष्टः। यक्तुक न समो इष्टान्त इति। तदसत्। कथम्। अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधर्म्य विवक्षितम्। तस्र व्यभिचरति। यज्ञ ज्ञातरि व्यभिचरतीति मन्यसे तस्याप्यनैकान्तिकत्व दर्शित जरादिभिः अविद्याव-

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

धर्मत्व चेतुपाधिधर्मत्वाद्चैतन्य जरादिक चात्मनो दुर्वार स्वादिस्यथं । सुलादिरात्मधर्मो नेति पक्षेऽपि नासि विशेषहेतुरिस्वाशक्क्षाह—नेति । तदेवानुमान साधयित—अविद्येति । विमत नात्मधर्म आगमापायित्वात्ससार-विद्यस्तुमानान्तरमाह—हेयत्वादिति । आदिशब्दाहृश्यत्वजडत्वादिति गृद्धते । सुलादीना जरादिवदात्मधर्मत्वाभावे तस्य वस्तुतोऽससारितेति फलितमाह—तत्रेति । आरोपितेनाधिष्टानस्य वस्तुतोऽस्पर्शे दृष्टान्तमाह—यथेति । पराभिन्नस्थात्मन ससारित्वमध्यसामिति स्थिते यत्परस्य ससारित्वापादन तद्युक्तमिसाह—एवचेति । आत्मिन ससारस्थारोपितत्वात्तद्भिन्ने परसिन्नाशक्कृत्व तस्यायुक्तेस्रेतत्वुपपादयित—नहीति । स्थाणौ पुरुषिनश्यवदात्मनो देद्दाद्यात्मत्विश्रयस्थाध्यस्ततेस्ययुक्तम् । दृष्टान्तस्य श्रेयमात्रविषयत्वादित्रस्य श्रेयज्ञातृविषयत्वादित्युक्तमनुवदित—यिति । वेषम्य दृषयित—तदसदिति । तिहि केन साधर्म्यमिति पृच्छति—कथिमिति । अभीष्ट साधर्म्य दृशे-यति—अविद्योति । तस्योभयत्रानुगतिमाह—तन्नेति । श्रेयान्तरे श्रेयस्यारोपितयमाञ्ज्ञातरि नारोप स्यादिसा-शक्काह्—यिति । नाय नियमो ज्ञातरि जराधारोपस्थोक्तत्वादित्याह—तस्यापीति । श्रेयस्य श्रेयान्तरेश-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

लामनेकरूपा गतिं गच्छन्त परियन्ति जरामरणादिद् खे परिगच्छन्ति । यतो मूढा अविवेकिन । तत्र द्रष्टान्त । अन्धेनैव दृष्टिन हीनेनैव विषमे पथि नीयमाना यथान्या महान्तमनर्थं प्राप्तवन्ति तद्वदिति कठिनश्रुखक्षरार्थ । तथाच देहेन्द्रियाद्यनात्मसु आत्म-बुद्धिमतोऽज्ञस्य रागद्वेषादित्रयुक्तस्य धर्माधर्मानुष्ठानकर्तुः जन्ममरणादिलक्षणसत्तारमाक्ल देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तात्मदर्शिनो रागद्वे-षादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्मप्रयत्त्युपशमात् मोक्षभाक्ल श्रुतिस्यृतिन्यायादवगत न केनिचत् वादिना कयाचिदपि युत्तया वारियत शक्यम् । एवचोक्तप्रकारेण ज्ञानाज्ञानयो स्वरूपत कार्यतश्च मेदे सति वस्तुत क्षेत्रज्ञस्यैवेश्वरस्य सतोऽविद्याकृतबुद्धाद्यपाधिमेदा-त्ससारिलमानियकमाभासरूप प्रातिभासिक सिध्यति। यथा पुर स्थिते वस्तुत स्थाणानिवयाकृतेऽतस्मिस्तद्बद्धिलक्षणे पुरुष इति नि-श्चये जातेपि प्रकाधमी श्विर पाण्यादिमत्त्व न स्थाणोर्भवति तद्धमी वक्तलादिमत्त्व वा न पुरुषस्य दृश्यते । तथा देहाद्यनात्मस्वात्मभाव-निश्चयेऽविद्याकृते सर्वजन्तुप्रसिद्धे जाते न चैतन्य देहादिधर्मी देहादेर्धर्मी न वा जाञ्यजरामरणादिचैतन्यस्य । ननु जाञ्यादेरना त्मधर्मत्वेऽपि सुखादेरात्मधर्मत्व कि न स्यादितिचेत्र। 'काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरधृतिर्ह्धार्धार्मीरिखेतत्सर्वं मनएव' इति श्रुत्या विमत सुखदु खमोहात्मकलादिरात्मनो धर्मो न भवति अविद्याकृतलान्शिषात् जरामृत्युवदिति युत्तया च सुखदु खा-दीनामनात्मधर्मलसिद्धे । नन् स्थाणुपुरुषयोर्श्वययोरेव सतोर्ज्ञात्राऽविद्ययान्योन्यस्मिन्नध्यस्तलाहेहात्मनोस्त् ज्ञेयज्ञात्रोरेवाध्यासात् दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोवैषम्येण स्थाणौ पुरुषलवदाविद्यकल देहादेरयुक्तम् । अध्यासव्यापकस्योभयोर्ज्ञेयलस्य व्यावृत्त्या व्याप्यस्याध्या-सस्यापि व्यावृत्ते । तस्याहेहधर्मों ज्ञेयोऽपि सुखादिरात्मनो भवतीति चेदुच्यते । अविद्याध्यासमात्र हि दृष्टान्तदार्ष्टीन्तिकयो साधर्म्य विवक्षित उभयोर्जेयल तु नाध्यासव्यापकम् । खप्ने ज्ञातिर हेयाध्यासदर्शनात् सुखदु खमोहेच्छादीना देहादे क्षेत्रस्य धर्माणामा-सम्बर्भल चेत्तर्हि विशेषहेलमावाद्चैतन्य जरामरणादिक चात्मनो दुर्वार स्यात् । सुखादेरात्मधर्मलाभावे तु विमत सुखादिकमा-त्मधर्मी न भवति अविद्यारोपितलात् आगमापायिलात् दर्यलाज्जडलाज्जरादिवदित्यस्ति हेतुरत सुखादीना क्षेत्रधर्मलमेव कुक्त नात्मधर्मलम् । एव च सर्वक्षेत्रेष्वपि सतो भगवत क्षेत्रज्ञात्मकस्येश्वरस्य ससारिलगन्धमात्रापि न शङ्कनीया । यथा बालैर-ध्यारोपितेन तलमलिनलादिना आकाशस्यास्पर्शस्त्रथा कर्तृत्वभोक्तललक्षणेन ससारेण ज्ञेयस्थेन ज्ञातर्यविद्यारोपितेन ज्ञातर्वस्तत म्मर्शामावात् । नन्वविद्यावत्त्वारक्षेत्रज्ञस्य तदध्यस्त ससारिलमपि स्वाभाविक स्यादितिचेन्न । तामसे आवरणात्मके तिमिरादिदोषे मुख्यम्हणादेरविद्यात्रयस्योपलब्धेर्विवेकप्रकाशात्मके क्षेत्रज्ञे तामसलेनावरणात्मिकाया अविद्याया अभावेनाप्रहणविपरीतप्रहणसूश-थानामप्यनुपपत्त्या तस्य स्त्राभाविकससारिलस्याभावात् । नन्वेव तर्हि आत्मान न जानामि मनुष्योऽहमित्यादिप्रत्ययदर्शनात् । ज्ञाद्धर्धमीं ऽविद्या तद्धमेवल च ज्ञाद्ध ससारिल तथाचेश्वर एव क्षेत्रज्ञोऽससारी चेति विप्रतिषिद्धमितिचेन । यतो यथा चछुिष तैमि रिकलादिदोषे सति विपरीतप्रहणादिक इत्यते दोषापगमे च न हत्यते इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्या निमित्तनैमित्तिक च करणस्य चक्षव

## १ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

स्वात्क्षेत्रहस्य संसारित्वमिति चेत् न, अविद्यायास्ताममत्वान्। तामसो हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वा-द्विद्याविपरीतग्राहक संश्योपस्थापको वाऽग्रहणात्मको वा। विवेकप्रकाशमावे तद्भावान्। तामसे चावरणात्मके तिमिरादिदोषे सत्यग्रहणादेरविद्यात्र्यस्योपल्ये । अनाहिप तर्हि ज्ञात्धमाँऽविद्या। न, करणे चक्षुषि तैमिरिकत्वादिदोषोपलब्धे । यसु मन्यसे ज्ञात्धमाँऽविद्या तदेव चाविद्याधर्मवस्व क्षेत्रहस्य संसारित्वम्। तत्र यदुक्तमीश्वर एव क्षेत्रज्ञा न ससारीत्यत्वयुक्तमिति। तत्र । यथा करणे चक्ष्मषि विपरीतग्राहकादिदोषस्य दर्शनाम्न विपरीतादिग्रहण तिज्ञमित्तो वा नेमिरिकत्वादिदोपो

## २ आन दगिरिच्यारया।

ध्यासनियमस्येति यावत्। अतो ज्ञातिर नारोपव्यभिचारशङ्कत्यर्थ । आ मन्यविद्याध्यासे तत्राविद्याया म्वाभाविक-त्वात्तद्घीनत्व ससारित्वमपि तथा स्यादिति शङ्कते—अविद्यावन्वादि ति । काऽविद्या विपरीतग्रहादिर्वाऽनाद्य-निर्वाच्याज्ञान वा, नाद्यो विवरीतग्रहादेस्तम शब्दितानिर्वाच्याज्ञानकार्य पात्तिष्ठरणा मधर्मेत्यायोगादित्याह—नेत्या-दिना । तदेव प्रवञ्चयति—तामसो हीति । आवरणात्मकत्व वस्तुनि सम्यवप्रकाशप्रतिवन्धकत्वम् । विपरीत प्रहणादेरविद्याकार्यस्य विद्यापोहत्वेन साययति—विवेकेति । नच कारणात्रिसाऽनाद्यनिर्वाच्यात्मधर्म स्यादिति युक्तमनिर्वाच्यत्वादेव तस्यासद्धर्मत्वस्य दुर्वचत्वादिति भाग । किच विपरीनप्रहादेशन्वयव्यतिरेकाभ्या दोषजन्य-त्वावगमाद्षि नात्मधर्मतेत्वाह—तामसे चेति । तम शब्दिताज्ञानो । यस्तुप्रकाशपतिबन्धकस्तिमिरकाचादिदोप स्तस्मिन्सत्यज्ञान मिथ्याची सशयश्चेति त्रयस्योपलम्भादसति तस्मित्रप्रतीतेरन्ययव्यतिरेकाभ्या विवरीतज्ञानादेदींवा श्रीनत्वाधिगमात्र केवलात्मधर्मतेत्यर्थ । दोषस्य निमित्तत्वाद्वावकायस्योपादाननियमादनिर्वाच्याविद्यायाश्चासमते-स्तस्यैव विपर्ययादेख्पादानमिति चोदयति-अञाहेति । विपरीनप्रहादेदावोत्थत्व सप्तम्पर्य । अप्रहादित्रितयम विद्या । विपर्ययादे सत्योपादानत्वे सत्यत्वप्रसङ्गान्नात्मा तदुपादान भितु होपस्य च गुगदिवर्मकत्वप्रहणाद्महणादेरपि दोषत्वात्करणधर्मत्वे कारणमविद्योत्थमन्त करण नच तद्वेतुरविद्यार्शनद्वेति वाच्यमजोऽहमित्यनुभवात्स्वापे चाज्ञान परामर्शात्तद्वगमात्कार्येलिङ्गकानुमानादागमाच तत्प्रसिद्वेदिनि परिहरति—नेत्यादिना । सगृहीतचोद्यपरिहार-योश्रोद्य विवृणोति-यस्विति । अविद्यावस्वेऽपि ज्ञातुरसमारिऽत्यादुःत्वानदृष्ट्रोरगवद्विद्या कि करिष्यतीत्या-शक्क्याद-तदेवेति । मिथ्याज्ञानादिमस्वमेवात्मन समारित्वमिति स्थिते फलितमाह-तत्रेति । न करणे चक्षुवी-स्यादिनोक्तमेव परिहार प्रपञ्चयति—तस्रेत्यादिना । तिमिरादिवीयम्तः हुनी विपरीतग्रहादिश्च न प्रहीतुरात्मनोऽ-

३ नीलकण्डन्यारमा (चतुपरी)।
ग्ज्ञानीत्यर्थः । नहान्यतरस्य तत्त्वे ज्ञाते कृतकृत्यतास्ति । नहि सारयो निर्विशेषात्मविद्पि प्रपञ्चमवाधमान शूयवादी
भ मान्योक्तयरीपिका।

एव नतु गृहीतृधर्मस्तथा सर्वत्राग्रहणादित्रस्ययास्तद्धतवश्च दोपा कस्यचित्करणस्यव भवितुमईन्ति । तथा चावरणाद्यात्मिकाविद्या अन्त करणस्य धर्मो नतु क्षेत्रज्ञस्य। तथाचाय प्रयोग — निमित्तनैमित्तिवाऽविद्या तत्त्वतो न ज्ञातृ वमे। दोषलात्तरकार्यलाद्या तिमि-रादिदोषवत् तळान्यविपरीतम्हणवद्वा। किचाम्रहणादिस्तदेतुदापश्च तत्त्वतो न जातृधर्मे होयलात् प्रदीपप्रकाशवत्। यज्ज्ञेय तत्स्वा तिरिक्तक्षेय यथा प्रदीपप्रकाश इति व्याऱ्याऽप्रहणादेरिप क्षेयलेन स्व तिरिक्तक्षेयलावज्यभावात् । ज्ञाता न क्षेयवर्मवान् ज्ञातृत्वात् यथा देवदत्तो न खज्ञेयघटादिरूपादिमान् सर्वकरणिवयोगे च कवल्ये सर्ववादिभिरविद्यादिदोषवत्त्वानभ्युपगमात् । अविद्यादि-स्तत्त्वतो न ज्ञानुधर्मो व्यमिचारित्वात् स्थूल्लक्रशलादिवत् । अपिचाविद्यादिरात्मनो ज्ञातुर्धर्म किमम्यौष्ण्यवत्स्वाभाविक किवा आगन्तुक । नाद्य स्वाभाविकेन धर्मेण कदाचिदिप वियोगामावेनानिमीक्षप्रसङ्गात् । आगन्तुरोऽपि किं स्वतं उतं परतः । नाद्य अनिर्मोक्षप्रसङ्गादेव । न द्वितीय विभुलादविकियलात् निरवयवलादसङ्गलादद्वयन्वाचात्मन व्योमवत्केनचित्कचि सयोगातुप-पत्त्या परतस्तसिन्नग्रहणादेवंकुमशक्यलात्। तस्मात्सिद्ध क्षेत्रज्ञस्य कालत्रयेऽपीश्वरलम् 'अनादिलान्निर्गृणलात्परमात्मायमव्यय । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते । यथा सर्वगत साक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलि-प्यते' इलाविश्वरवचनात् । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किचन', 'मृलो स मृ युमाप्नोति य इह नानेव प्रयति', 'अन्त करणव्यतिरिक्तोऽहमितिप्रतीयमानो जीव परसान्न भियते चेननलाह्रह्मवत्' इलादिश्रुतियुक्तिभ्यश्व । नतु सर्वेप्र-माणोपजीव्यतया श्रेष्ठेन ज्येष्ठेन नाहमीश्वर इस्रेवरूपेण प्रस्क्षेण मेदस्योपलभ्यमानलात् तद्विरुद्व क्षेत्रज्ञेश्वरयोरैक्य श्रुतियुक्तिमि-र्बोधियतु न शक्यते । नतु प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकमेदविषयन्वेन श्रुत्यादिजन्यज्ञानेन वाधसभवादविरोध इति चेन । भेद्याहि-प्रत्यक्षस्याहमीश्वर इति तद्विरोधिप्रत्ययाभावेन बाधासभवात्। नतु क्षेत्रज्ञेश्वरमेदप्रत्यक्षे कि बहिरिन्द्रिय चश्चरादि हेतु किवा मन । नावा बाह्यन्द्रियाणा रूपादिरहितात्मग्रहणसामध्याभावेन तद्गतमेदग्रहणेऽप्यसामध्यात्। न द्वितीय । प्रमाणान्तरसहकारिणो मनस पृथक्त्रमाणलायोगात् । तसात् कृतकारणाभावाद्भेदप्रसम् भान्तिरितिचेत्र । सुसादिप्रसम् प्रमाणान्तराजन्यसेन भनस-भ० गी० ६७

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ब्रहीतः। चक्षुषः संस्कारेण तिमिरेऽपनीते ब्रहीतुरदर्शनात्र ब्रहीतुर्धमी यथा तथा सर्वत्रैवाब्रहणः विपरीतसंशयप्रत्ययास्तन्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचिद्भवितुमईन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य । संवेद्यत्वाच तेषा प्रदीपप्रकाशवन्न ज्ञातुधर्मत्वम् । सर्वेद्यत्वादेव स्वात्मव्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम् । सर्वेकरणवियोगे च कैवरये सर्ववादिभिरविद्यादिदोषवस्वानभ्युपगमात् । आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्यारुयुष्णवत्स्वो धर्म-स्ततो न कदाचिदिप तेन वियोगः स्यात्। अविकियस्य च व्योमवत्सवैगतस्यामूर्तस्यात्मन केनचित्सं-योगवियोगानुपपत्ते । सिद्धं क्षेत्रश्रस्य नित्यमेवेश्वरत्वम् । अनादित्वान्निर्गुणत्वादित्यादीश्वरवचनाच्च। नन्वेच सति संसारसंसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्यादिति। न सर्वैरभ्यूपगतत्वात्। सर्वै-र्धात्मवादिभिरभ्युपगतो दोषो नैकेन परिद्वर्तव्यो भवति । कथमभ्युपगत इति मुक्तात्मना संसारस-सारित्वव्यवहाराभावः सर्वेरेवात्मवादिभिरिष्यते । नच तेषा शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिरभ्यूपगता ।

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सीलम हेतुमाह—चक्षुष इति । तद्गतेनाञ्जनादिसस्कारेण तिमिरादौ पराकृते देवदत्तस्य प्रहीतुदौंषाद्यनुपलम्भान्न तस्य तद्धमीरवमतो विमत तत्त्वतो नात्मधर्मी दोषरवात्तत्कार्यरवाद्वा समतवदित्यर्थ । किच विपरीतप्रहादिस्तत्त्वतो नारमधर्मी वेद्यत्वात्सप्रतिपञ्चविद्याह—संवेद्यत्वाचेति । किंच यद्वेद्य तत्त्वातिरिक्तवेद्य यथा दीपादीति व्याप्ते र्विपरीतप्रहादीनामपि वेद्यत्वादतिरिक्तवेद्यत्वे सवेदिता न सवेद्यधर्मवान्वेदितृत्वाद्यथा देवद्त्तो न स्वसवेद्यरूपादि-मानित्यनुमानान्तरमाह—सवेद्यत्वादेवेति । किंच विपरीतप्रहादयस्तत्वतो नात्मधर्मा व्यभिचारित्वात्कृशत्वादिव दिखाह—सर्वेति । उक्तमेव विवृण्वज्ञात्मनो विपरीतप्रहादि खाभाविको वागन्तुको वेति विकरण्याद्य दुषयति— **आत्मन इति । अतो निर्मोक्षोऽविद्यातज्ञध्वस्तेरसङ्गावादिति भाव । आगन्तुकोऽपि स्वतश्चेदमुक्ति परतश्चेत्तत्राह— अविक्रियस्येति ।** विभुत्वाद्विक्रियत्वादमूर्तत्वाचात्मा व्योमवन्न केनचित्सयोगविभागावनुभवति—नहि विक्रियाभावे व्योच्चि वस्तुत सयोगविभागावसङ्गत्वाचात्मनस्तद्सयोगाञ्च परतोऽपि तस्मिन्वपरीतप्रहादित्यर्थ । तस्मात्मधर्मत्वा भावे फलितमाह—सिद्धमिति । आत्मनो निर्धर्मकस्वे भगवदनुमतिमाह—अनादित्वादिति । ईश्वरत्वे सत्या-त्मनोऽससारित्वे विधिशास्रस्याध्यक्षादेश्वानर्थक्यात्तात्विकमेव तस्य ससारित्वमिति शङ्कते—नन्विति । विद्यावस्था यामविद्यावस्थाया वा शास्त्रानर्थंक्यमिति विकरप्याच प्रसाह—न सर्चेरिति । विदुषो मुक्तस्य ससारतदाधारत्वयोरभावस्य सर्ववादिसमतत्वात्तत्र शास्त्रानर्थनयादि चोद्य मयैव न प्रतिविधेयमित्यर्थ । सप्रहवान्य विवृणोति—सर्वेरिति । अभिप्रायाज्ञानात्प्रश्चे स्वाभिप्रायमाह—कथ्मित्यादिना । तर्हि मुक्तान्प्रति विधिशास्त्रसाध्यक्षादेश्चानर्थक्यमित्या-शक्काह-नचेति । नहि व्यवहारातीतेषु तेषु गुणदोषाशङ्केत्यर्थ । द्वैतिना मते मुक्तात्मस्विवासायक्षेऽपि क्षेत्रज्ञस्वे-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

वा प्रपश्च तुच्छत्वेन पश्यन्नधिष्ठान त्रह्म नास्तीति बुवाण कृतकृत्यो मवतीति वक्त युक्तम् । अतो द्वयोरपि तस्वं बोध्यमेव ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

एव तत्प्रमाणले आत्मनोंऽपि तत्प्रमाणलेन तद्गतभेदस्यापि तत्प्रमाणलात् । नन्वतीन्द्रियेश्वरप्रतियोगिकभेदस्याप्यतीन्द्रियलात् **ईश्वरमेद कथ** प्रत्यक्ष अभावप्रत्यक्षस्य प्रतियोगिप्रत्यक्षतन्त्रत्नादितिचेत्र । मनस्ते घटलाभावस्याप्रत्यक्षत्नात् घटले मनस्त्राभा• वस्य प्रसक्षलाच प्रतियोगिप्रसक्षस्याभावप्रसक्षे तन्त्रलाभावात् । तथाच यत्र घटलादौ यस्य मनस्लादे सत्त्वमनुपरुव्धिवरोधि तत्र तदभाव प्रसक्ष । ततश्व क्षेत्रज्ञे ईश्वरामेदो यदि स्यात्तर्हि उपलभ्येत। यतो नोपलभ्यते तस्मात्तद्भेद प्रसक्ष । नच स्थूलोहमिस्रा-दिप्रलयगोचर स्थौल्यादिर्यथा शरीराद्युपाधिकतयात्मनि कल्पितस्तथा शरीरिवशिष्टसैवेश्वरमेदानुभवात् मेदप्रलयोऽप्यौपाधि कलात्किल्पत इति वाच्यम् । जाप्रत्खप्रयोरेकशरीरानवभासेपि योहं खप्ने सोहिमदानीं मनुष्य खट्टारूढ इखहप्रत्ययसैकरूपस्यानुव-र्तमानलेन देहातिरिक्तात्मनोऽहमिति प्रलक्षप्रलयगोचरलाभ्युपगमावश्यकलेन तत्र प्रतीयमानस्येश्वरप्रतियोगिकभेदस्यौपाधिकला-योगेनाकल्पितलादितिचेदुच्यते। मनो न प्रमाण किंचित्प्रमाणसहकारिलात्केलादिवद्यतिरेके चक्षुरादिवत्,अनन्यथासिद्धप्रमेयशून्य-लात् च मनो न प्रमाकरण तदाश्रयलात्प्रमातृवत्। तदुक्त प्रमाणसहकारिलाद्विषयस्याप्यभावत । न प्रमाण मनोऽस्माक प्रमादेरा-श्रयत्वत '। यदिप सुवादिप्रत्यक्षरथेत्यादि तदिप न । सुवादिव्यवहार स्वविषयज्ञानजन्य अर्थज्ञापनेच्छाधीनजडव्यवहारत्वात् समतवदिखनुमानात् । किंच मनो न भेदे प्रमाणमसन्निकृष्टलात्समतवत् मनसो भेदेन सयोगसमवायतादारम्यानामन्यतमो न भवति इति सुप्रसिद्धम् । अन्यश्वेन्द्रियसनिकर्षौऽप्रसिद्धः असनिकृष्ट चेन्द्रियमर्थं नैव गृह्णाति । तदुक्तं 'सयोगादेरयुक्तलात्तदन्य-स्याप्रसिद्धित । सनिकर्षस्य तेनेद भेदाँसग्येव मानसम्' इति । यत्तु मनस्त्वे घटलप्रतियोगिकाभावस्येखादि तदपि न । प्रतियोगिस-त्त्वस्यानुपलिब्धविरोधित्व तत्प्रतियोग्युपलिब्धव्याप्यलेनैव वक्तव्यम् । एव चान्यत्र प्रतियोगिसत्त्वस्थाभावस्थलीयोपलम्भाव्याप्तलेन

१ काळोऽइष्टेश्वरेच्छा २ नेदासगि नेदसवन्धशूयम्

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तथा नः क्षेत्रज्ञानामीश्वरैकत्वे सति शास्त्रानर्थक्य भवतु । अविद्याविषये चार्थवत्वम् । यथा द्वैतिना सर्वेषा बन्धावस्थायामेव शास्त्राद्यर्थवत्व न मुक्तावस्थायामेवम् । नन्वात्मनो वन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतिना नः सर्वेषामतो हेयोपादेयतत्साधनसङ्घावे शास्त्राद्यर्थवत्व स्थादद्वैतिना पुनहैंतस्यापरमार्थत्वादविद्याकृतत्वाद्वन्धावस्थायाश्चात्मनोऽपरमार्थत्वे निर्विपयत्वाच्छास्त्राद्यावर्थक्यसिति चेत् । न, आत्मनोऽवस्थाभेदानुपपते । यदि तावदात्मनो वन्धमुक्तावस्थ युगपत्स्याता क्रमेण वा ।
युगपत्तावद्विरोधाक्ष सभवतः स्थितिगती इवैकस्मिन् । क्रमभावित्वे च निर्विमित्तत्वेऽनिर्मोक्षप्रसङ्गोऽन्यनिमित्तत्वे च स्वतोऽभावादपरमार्थत्वप्रसङ्गः । तथा च सत्यभ्युपगमहानि । किच वन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्यनिरूपणाया बन्धावस्था पूर्व प्रकल्पाऽनादिमत्यन्तवती च तच प्रमाणविरुद्धं
तथा मोक्षावस्थादिमत्यनन्ता च प्रमाणविरुद्धैवाभ्युपगम्यते। न चावस्थावतोऽवस्थान्तर गच्छतो नित्य-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

श्वरखे तप्रति च शास्त्राद्यानर्थक्य विद्यावस्थायामास्थितमिति फलितमाह—तथेति । द्वितीय दूषयति—अवि-द्येति । तदेव दृष्टान्तेन विवृणोति—यथेति । एवमद्वेतिनामपि विद्योदयात्प्रागर्थवस्य शास्त्रादेरिति शेष । द्वैति-भिरहैतिना न साम्यमिति शङ्कते—निवृति । अवस्थयोर्वस्तुत्वे तन्मते शास्त्राद्यर्थवन्त्व फलितमाह—अत इति । सिद्धान्ते तु नावस्थयोर्बस्तुतेति वैषम्यमाह-अद्वैतिनासिति । व्यावहारिक द्वेत तन्मतेऽपि स्वीकृतिसत्था-शङ्काह—अविद्यति । किंपतद्वैतेन व्यवहाराम् तस्य वस्तुतेत्यर्थ । बन्धावस्थाया वस्तुत्वाभावे दोषान्तरमाह— बन्धेति । आत्मनस्तत्वतोऽवस्थाभेदो हैतिनामपि नास्तीति परिहरति —नेति । अनुपपत्ति दर्शयितु निकल्पयति — यदीति । तत्राच द्वयति-युगपदिति । द्वितीयेऽपि क्रमभाविन्योरवस्थयोर्निर्निमित्तस्य सनिमित्तस्य वेति विकल्पाधे सदा प्रसङ्गाद्धन्थमोक्षयोरव्यवस्था स्वादित्याह-क्रमेति । कल्पान्तर निरस्यति-अन्येति । बन्धमोक्षा-वस्थे न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात्स्फिटिकलौहित्यविदिति स्थिते फिलितमाह—तथाचेति । वस्तुत्विमच्छतावस्थयोर्वस्तु त्वोपगमादित्यर्थं । इतश्चावस्थयोर्नं वस्तुत्वमित्याह—किंचेति । अवस्थयोर्वस्तुत्वमिच्छता तयोर्योगपद्यायोगाद्वाच्ये क्रमे बन्धस पूर्वत्व मुक्तेश्च पाश्चात्यमिति स्थिते बन्धसादित्वकृत दोषमाह-बन्धेति । तसाश्चाकृतारयागमकृत विनाशनिवृत्तयेऽनादित्वमेष्टव्यमन्तवत्त्व च मुत्तवर्थमास्थेय तच यदनादिभावरूप तन्नित्व यथात्मेति व्याप्तिविरुद्ध मिलार्थ । मोक्षस्य पाश्चारयकृत दोषमाह—तथेति । सा हि ज्ञानादिमाध्यरवादादिमती पुनरावृत्यनङ्गोकारादनन्ता च । तच्च यत्मादिभावरूप तदन्तवद्यथा पटादीतिव्यास्यन्तरविरुद्धमित्यर्थ । किंच क्रमभाविनीभ्यामवस्थास्यामात्मा सबध्यते न वा, प्रथमे पूर्वावस्थया सहैवोत्तरावस्था गच्छति चेदुत्तरावस्थायामपि पूर्वावस्थावस्थानादिनर्मोक्ष , यदि पूर्वावस्था स्वक्त्वोत्तरावस्था गच्छति तदा पूर्वत्यागोत्तराह्योरात्मन सातिशयत्वाश्वित्यत्वानुपपत्तिरित्याह—नचेति ।

#### ४ मञ्जसूद्नीव्याख्या।

विरोधिलादिलभिप्राय । अत्र जीवेश्वरयोग्रविद्यको मेद पारमाधिकस्लमेद इलात्र युक्तयो भाष्यकृद्भिर्विर्णिता । अस्मा-५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

तत्रसानुमलिधिवारोभित्तारोगत्। यत्रसादिवक्तुरभावाधिकरण एव प्रतियोगिसत्त्वतदुपलम्भयोर्बाच्यलापत्ते । किच यथा लैकिकोपदेशस्य सहकारिणोऽभावाद्वाद्वाणलावानुपलम्भत्तद्वमाव विनोपपक्तया 'आचार्यवान्पुरुषो वेद', 'नावेदिवन्मनुते त बृहन्त', 'श्रोतव्यो मन्तव्य ' ह्यादिना बोधितस्य सहकार्यन्तरस्याभावेन क्षेत्रहे ब्रह्मामेदानुपलम्भोऽप्यभाव विनोपपचते। अपि च तमसाबृतस्य घटस्य सत्त्व यथा नानुपलिधिविरोधि तथा 'नीहारेण प्रावृताजल्प्या च', 'अनृतेन हि प्रत्यूढा', 'अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन
मुद्यान्ति जन्तव ', 'भवलभेदो मेदश्व तस्याज्ञानकृतो भवेत' इत्यादिश्चतिस्यितभ्योऽज्ञानेनावृतलप्रतीवेर्जातृब्रह्मामेदसत्त्व नानुपलिधिविरोधि। किंच यथा मनसानुपलम्भान्न धर्माद्यभाविद्यत्वाया 'यन्मनसा न मनुते', 'त लौपनिषद पुरुष पृच्छामि', 'सर्वे वेदा
यत्यदमामनित' इत्यादिश्चत्या मनोगम्यस्य प्रत्याभिचस्य ब्रह्मण मनसानुपलम्भादभावो न सिध्यति । यदि जाश्रत्वप्रयोरित्यादि तदिप न । नाहमीश्वर इति मेदानुभवस्याहमिहेति परिच्छित्रतयानुभूयमाने जीवेऽनुभूयमानलात् निरुपाध्यास्मनश्च परिच्छे
दासभवाद्धटाकाशवत्यिरिच्छेदस्यौपाधिकलेन तद्गतमेदस्याप्यौपाधिकलात् प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसत्ताभुपजीव्य प्रवृत्त श्रुत्यादि तस्य
पारमार्थिकसत्ता निराकरोखतो नोपजीव्यविरोध । ज्यष्टलमपि तस्य बाध्यले हेतुनंतु बाधकले । कनीयसा श्रुक्तिज्ञानेन ज्यष्टस्य
रजतज्ञानस्य बाधदर्शनात् । प्रत्यक्ष श्रुत्यादिवाध्ये ज्यष्टलात् रजतज्ञानवत् । ननु क्षेत्रज्ञस्थरामिशले सति ससारससारिला
रजतज्ञानस्य वाध्यविद्यानयात् वात्तवलमेव ससारससारिलयोरिति चेत् कि विद्यावस्थाया शाल्यावानर्थक्यसुताविद्यावस्थान्य
याम् । आये मुक्तातना ससारससारिलव्यवहारस्य सर्वेरप्यातमवादिभिरनिष्ठलेन तैर्यथाशाल्यायान्यक्यदेशेषो नैवास्युपगतस्थासमाभिरित् द्वितीये च यथा सर्वेषा द्वैतिना मते बन्धावस्थायामेव श्राव्यवत्वन न मुक्तावस्थायामेवस्थ । ननु द्वैतिना मते आत्मनो बन्ध-

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

त्वमुपपादियतु शक्यम् । अथानित्यत्वदोषपिरहाराय बन्धमुक्तावस्थाभेदो न कल्यतेऽतो हैतिनामपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषोऽपिरहार्य एवेति समानत्वाद्याद्वीत्वादिना परिहर्नव्यो दोषः । नच शास्त्रानर्थक्य यथा प्रसिद्धाविद्वत्पुरुपविपयत्वाच्छास्त्रस्य । अविदुषा हि फलहेत्वोरनात्मनोरात्म-दर्शन न विदुपाम् । विदुषा हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदर्शने सति तयोरहमित्यात्मदर्शनानु पपत्ते । न ह्यत्यन्तमूढ उन्मत्तादिरिप जलाइयोर्रछायाप्रकाशयोर्वेकात्म्य पर्यति किमृत विवेशी । तस्मान्न विधिव्यतिषेधशास्त्र तावत्फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वद्शिनो भवति । नहि देवद्त्त, त्विमद् कुर्विति क्रांसिश्चित्कर्गणि नियुक्ते विष्णुमित्रोह नियुक्त इति तत्रस्थो नियोग शुण्वन्नपि प्रतिपद्यते । नियोगविषयविवेकात्रहणात्त्वप्रशत्मित्तव्या फलहेत्वोरिप । ननु प्राकृतसबन्धापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्ति शास्त्रार्थविषया । फलहेतुभ्यामन्यात्मत्वद्शेनेऽपि सतीष्टफलहेतौ प्रवर्तितोऽस्म्यनिष्ट-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

आत्मनोऽवस्थाद्वयसबन्धो नास्तीति द्वितीयमनुद्य दूषयति—अश्वेत्यादिना। तर्हि पश्चद्वयेऽपि दोषाविशेषासा-द्वैतमतानुरागे हेतुरित्याशङ्क्याविद्याविषये चेत्युक्त विवृणोति—नचेति । तदेव स्फुटयति—अविदुषा हीति । फल भोकृत्व कतृत्व हेतु, यद्वा फल देहविशेषो हेतुरदृष्ट तयोरनात्मनोर्भोक्ताह कर्ताह मनुष्योऽहमित्याद्यात्म-द्रशैनमधिकारकारण तेनानिद्वद्विषय विधिनिषेधशास्त्रमित्यर्थ । विद्रुपामपि मनुष्योऽहमित्यादिव्यवहारात्तद्विषय शास्त्र कि न खादिलाक्षक्राह-नेति । भोक्तत्वकर्तृत्वाभ्या ब्राह्मण्यादिमतो देहाद्धर्माधर्माभ्या चात्मनोऽन्यत्व पश्यतो न विधिनिवेधाधिकारित्वमुक्तफलाडावातमीयाभिमानासभवादित्यर्थ। आत्मनो देहादेरन्यत्वदर्शिनो न देहादावात्मधी रिखेतद्रपपादयति—नहीति । विदुषो न विधिनिषेधाधिकारितेत्युक्तसुपसहरति—तस्मादिति । शास्त्रस्याविद्व द्विषयत्वमिव विद्वद्विषयत्वमपि मन्तव्यमुभयोरपि शास्त्रश्रवणाविशेषादित्याशङ्क्याह—नहीति । तत्रस्थो यस्मिन्देशे देवदत्त स्थितस्तत्रैव वर्तमान सन्नित्यर्थ । ननु देवदत्ते नियुक्ते विष्णुमित्रोऽपि कदाचिन्नियुक्तोऽसीति प्रतिपद्यते, सत्य नियोगविषयान्नियोज्यादात्मनो विवेकाग्रहणान्नियोज्यत्वभ्रान्तेरित्याह—नियोगेति । अविवेकिनो नियोग धीर्भवतीति दृष्टान्तमुक्त्वा फले हेतौ चारमदृष्टि विशिष्टस्याविदुष सभवस्येव विधिनिषेधाधिकारित्वमिति दृष्टिन्तिक माह—तथेति । विधिनिषेधशास्त्रमविद्वद्विषयमिति वद्ता शास्त्रानर्थक्य समाहित, सप्रति शास्त्रस्य विद्वद्विषयत्वे नैवार्थवस्व शक्यसमर्थनमिति शङ्कते—निवति । प्रकृतिरविद्या ततो जातो यो देहादाविभमानात्मा सबन्धो विद्योदयात्प्रागनुभूतस्तद्पेक्षया विधिना प्रवर्तितोऽस्मि निषेधेन निवर्तितोऽस्मीति विधिनिषेधविषया सत्यामपि विद्याया धीर्युक्तवेत्यर्थ । विरुपोऽपि पूर्वमाविद्य सबन्धमपेक्ष्य विधिनिषेधविषया धियमुक्तामेव व्यक्तीकरोति—इष्टेति । नन्वविद्वो मिथ्याभिमानवन्न विदुष सोऽनुवर्तते तथाचाविद्यासबन्धापेक्षया न युक्ता विदुषो यथोक्ता घीरिति तत्राह-

### ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

मुक्त्यवस्थयोर्वास्ववलेन हेयोपादेयसाधनसद्भावेन शास्त्र।देरर्थवत्त्व सिध्यति नलद्भैतिनामविद्याक्चतलात् द्वैतस्यापरमार्थलेनात्मनो बन्धावस्थाया अवास्ववलादितिचेत् आत्मनो वास्त्वे बन्धमुक्त्यवस्थ युगपत्स्याता क्रमेण वा । नाद्य । एककालीनस्थितिगति-वदेकस्मिन् युगपद्विरोधात् । द्वितीयेऽपि तयोर्निनिमित्तल सिनिमत्तल वा । नाद्य । अनिमोक्षप्रसङ्गात् । द्वितीये खतोभावाद-परमार्थलश्यक्षेन बन्धमोक्षावस्थ न वास्त्वेऽस्वामाविकलात् स्फिटिकलौहित्यविद्यस्यपुपगमहानापत्ते । किंचावस्थयोर्वास्त्वलस्यस्थायां विद्यायाः वित्यायाः विद्यायाः विद्यायः विद्यायः विद्यायाः विद्यायः विद्यायः विद्यायाः विद्यायः विद्

७ अभिनवगुप्ताचार्यस्याख्या ।

यो वेदयति । वेदेखन्तर्भावितण्यथीत्र विदि । तेन यत्प्रसादःद्चेतन्तिमाव चेतनीमावनायाति स एव क्षेत्रज्ञो नान्य कश्चित् । विशेषस्त

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

फलहेतोश्च निवर्तितोऽस्रीति । यथा पितृपुत्रादीनामितरेतरात्मान्यत्वदर्शने सत्यप्यन्योन्यनियोग-प्रतिषेधार्थप्रतिपत्ति । न व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्ते प्रागेव फलहेन्वोरात्माभिमानस्य सिद्धत्वात् । प्रतिपन्ननियोगवतिषेघार्थो हि फल्टेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्व प्रतिपद्यत न पूर्व। तसाद्विधिवतिषेधशास्त्र-मविद्वद्विषयमिति सिद्धम्। नतु स्वर्गकामो यजेत कल्ज न भक्षयेदित्यादावात्मव्यतिरेकद्शिंनाम प्रवृत्तौ केवलन्हाचात्मदृष्टीना च। अत कर्तुरमावाच्छास्नानर्थक्यमिति चेत्। न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्युपपत्ते । ईश्वरक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक् लोक इति न प्रवर्तते । यथाप्रसिद्धितस्तु निधिप्रतिषेधशास्त्र अवणान्यथानुपपत्यानुमितात्मास्तित्व आत्मविशेषानभित्र कर्मफलसजाततृष्ण श्रद्धधानतया च प्रवर्तत इति सवेपा न प्रत्यक्षमतो न शास्त्रानर्थक्यम्। विवेकिनामप्रवृत्तिदर्शनात्तदनुगामिनामप्रवृत्तां शास्त्रानर्थन्यमिति चेन्।न, कस्यचि

### २ आनन्दगिरिज्यारया ।

यथेति । पिता पुत्रो आतेत्यादीना मिथोऽन्यत्वदृष्टावप्यन्योन्यनियोगार्शस्य निपेधार्थस्य च घीर्दृष्टा पितरमधिकृत्य विधौ निषेधे वा तस्य तद्तुष्टानाशक्तौ पुत्रस्य तद्विषया घीरिष्टा 'अथात सप्रक्तिर्यंडा प्रेपन्मन्यनेऽथ पुत्रमाह त्व ब्रह्म त्व यज्ञम्त्व लोक ' इत्यादिसप्रतिश्वत्याशेषानुष्ठानस्य पुत्रकायताप्रतिपादनात् । पुत्र चािकृत्य विधिनिषेध प्रवृत्तौ तस्य तदशक्तो पितुसादर्था धीरुपगता तथा आत्रादिष्वपि द्रष्टव्यम् । एव विदुपो हेतुफलाभ्यामन्यत्वदर्श-नेऽपि प्राक्कालीनाविद्यदेहादिसबन्धादविरुद्धा विधिनिपेधा धीरित्यर्थ । प्रत्रादीना मिथ्याभिमानानिमथी नियो-गधीर्थुक्ता तत्त्वदर्शिनस्त तदभावात्र देहादिसबन्धाधीना नियोगधीरिति परिहरति —नेत्यादिना । किच 'सर्वापेक्षया यज्ञादिश्रतेरश्ववत्' इति सर्वापेक्षाधिकरणे सम्यग्ज्ञानस्यादष्टमाध्यत्वोक्तिविधिनिषेधाथानुष्टान सम्यग्ज्ञाना-रपुर्वमिति कतो विद्यस्त्रनुष्टानमित्याह—प्रतिपन्नेति । मत्यद्धे सम्यग्धीद्दष्टेरमति चाशुद्धबुद्देस्तद्भावादन्वयव्य तिरेकाभ्या विविद्धावाक्याच विधिनिषेधानुष्टानाः पूर्वं न सम्यग्यीरित्याह -न पूर्वमिति । विधिनिषेधयोर्विद्ध-द्विषयत्वायोगे फलितमाह—तसादिति । शास्त्रसाविद्वद्विपयत्वेनोक्तमर्थवन्त्रमाक्षेपसमाधिम्या प्रपञ्चयितुमाक्ष-पति—नन्विति । चकारादू ध्वेमप्रवृत्तिरिति सबध्यते । आत्मनो देहा खतिरेक पश्यता देहा सिमानरूपाधिकार-हेत्वभावाद्विवितो यागादावप्रवृत्तिर्निषेधाचाभक्ष्यभक्षणादेर्न निरृत्तिरतस्तेषा प्रवृत्तिनिरृत्योरभावे देहादावात्मत्व-मनुभवतामपि न ते युक्ते तेषा पारलौकिकभोकृप्रातप्तयभावादित्यर्थे । विदुषामविदुश च प्रवृत्तिनिवृत्यभावे फलितमाह-अत इति । आत्मनो देहाद्यतिरेक परोक्षमपरोक्ष च देहाद्यात्मन्व पश्यत शास्त्रानुरोधादेव प्रवृत्ति-निवृत्त्युपपत्तेर्न शास्त्रानर्थक्यमित्युत्तरमाह — नेत्यादिना । प्रसिद्धितत्र शास्त्रीयाभिमता । एत नेव विवृण्वन्त्रह्मविद्रो वा नैरात्म्यवादिनो वा परोक्षज्ञानवतो वा प्रवृत्तिनिवृत्ती विवक्षसीति विकब्प्याद्य दूषयति—ईश्वरेति । न निवतैते चेखपि द्रष्टव्यम् । द्वितीय निरखति—तथेति । पूर्ववदन्नापि सबन्ध । तृतीयमङ्गीकरोति—यथेति । विधिनिषे धाधीना प्रसिद्धमनुरुन्धान सम्निति यावत् । चनारान्निवर्तते चेत्यनुकृष्यने । ब्रह्मविद नैरात्म्यवादिन च त्यन्त्वा देहाद्यतिरिक्तमारमान परोक्षमपरोक्ष च देहाद्यात्मत्व परयतो विधिनिषेधाधिकारित्वे सिद्धे फलमाह -अन इति । विधान्तरेण शास्त्रार्थानर्थक्य चोदयति—विवेकिनामिति । दृष्टा हि तेषा विधिनिवेध शेरप्रवृत्तिनंहि देहादिस्यो निकृष्टमात्मान दृष्टवता तयोरधिकारस्तेन तान्प्रति शास्त्र नार्थवन्न च देहाद्यात्मत्वदशस्तत्राविकियन्ते तेषा यद्यदा चरतीति न्यायेन विवेकिनोऽनुगच्छता विध्यादावप्रवृत्तेरतोऽधिकार्यभावाद्विध्यादिशास्रस तद्नुसारिकिष्टाचारस्य चानर्थक्यमित्यर्थ । किं सर्वेषा विवेकित्वाद्धिकार्यभावादानर्थक्य शास्त्रस्रोच्यते किवा कस्रचिदेव विवेकित्वेऽपि तद्तुवर्तिःवाद्न्येषामप्रवृत्तेरानर्थक्य चोद्यते तत्र प्रथम प्रत्याह—न कस्यचिदिति । मनुष्याणा सद्द्वेष्विति

# ५ भाष्योत्कर्षवीपिका।

नियोग प्रतिपद्यते । नतु देवदत्ते नियुक्ते कदान्विद्विष्णुमित्रो विनियुक्तोऽस्मीति प्रतिपद्यत इतिचेत्सत्यम् । नियोगविषयाचियोज्यादा-त्मनो विवेकामहणात् । भ्रान्ला प्रतिपत्त्युत्पत्ते । तथा फलहेलोरप्यात्मनो विवेकामहणात् अविद्वान्सभवत्थेव विधिनिषेधशास्त्रा धिकारी । ननु यो विवोदयात्पूर्वमनुभूतोऽविद्योत्पच्चदेहाद्यभिमानस्वनम्धस्तदपेक्षया मत्यपि फलहेलोरात्मान्यलदर्शने इष्टफलहेलो प्रवर्तितोऽस्म्यनिष्टफलहेलोर्निवार्तेतोऽस्मीति शास्त्रार्थविषया प्रवृत्तिर्युक्तैव । यथा पितृपुत्रभात्रारीनामिनरेतरात्मान्यलद्शने सत्यपि पितरमधिकृत्य विधौ निषेधे वा तस्य तदनुष्ठानाशको पुत्रस्य तद्विषया धीरिष्ठा, एव पुत्रस्यानुष्ठानाशक्तस्य पितुरित्यन्यान्यनियोगप्र तिषेधार्था प्रतिपत्तिरिति चेन्न । पुत्रादीना मिथ्याभिमानात् । मिथो नियोगादिप्रतिपत्तिसत्त्वेऽपि व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्त प्रागेव

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । परिमितव्याप्तिक रूपमालम्ब्य आत्मेति भण्यते । अपरिव्छितसर्वसेत्रव्यात्या परमातमा भगवान्त्रासुदेव । समेति कर्मीख पडी । अहसनेन

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

देव विवेकोपपत्ते । अनेकेषु हि प्राणिषु किश्चदेव विवेकी स्याद्यथेदानीम्। नच विवेकिनमनुव तैन्ते मूढा रागादिदोषतन्त्रत्वात्प्रवृत्ते । अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात् । स्वाभाव्याच प्रवृत्ते । स्वभावस्तु प्रवर्तत इति ह्युक्तम्। तस्मादविद्यामात्र ससारो यथादृष्टविषय एव । न क्षेत्रक्षस्य केवल-स्याविद्या तत्कार्य च । नच मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तु दृष्यितु समर्थम् । नह्यूषरदेश स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्तोति मरीच्युदक तथाऽविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित्कर्तु शक्तोति । अतश्चदमुक्त 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि' 'अज्ञानेनावृत ज्ञानम्' इति च । अथ किमिद ससारिणामिवाहमेव ममैवेदमिति पण्डिता-नामिष । शृण्विद तत्पाण्डित्य यत्क्षेत्र एवात्मदर्शनम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञमविक्तय पद्येयुस्ततो न भोग कर्म वाकाङ्क्षेत्रम्म स्यादिति । विकिथैव मोगक्रमणी । अथैव सित फलार्थित्वाद्विद्वान्प्रवर्तते । विदुष पुनरविक्रियात्मदर्शिन फलार्थित्वाभावात्पवृत्त्यनुपपत्तौ कार्यकरणसघातव्यापारोपरमे निवृत्तिरुपचर्यते । इद चान्यत्पाण्डित्य कस्यचिदस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्र चान्यत्क्षेत्रज्ञस्य विषयः ।

### २ आनन्दगिरिक्याख्या ।

म्यायेनोक्तमेव स्फुटयति-अनेकेष्विति । तत्रानुभवानुरोधेन द्यान्तमाह-प्यथेति । द्वितीय दूपयति-मचेति । किंच विवेकिनामप्रवृत्तावन्येषामप्यप्रवृत्तिरित्याशङ्का निरसितु स्येनादौ तद्प्रवृत्तावपीतरप्रवृत्तेरित्याह— अभिचरणादौ चेति । अविवेकिना रागादिहारा प्रवृत्यास्पद सर्वं सप्रहीतुमादिपदम् । इतश्च विवेकिना प्रवृत्य-भावेऽपि नाज्ञस्यापनृतिरित्याह—स्वाभाव्याचेति । प्रवृत्ते स्वभावाख्याज्ञानकार्यस्वे भगवद्वाक्यमनुकूछयति— स्वभावस्तिवति । प्रवृत्तेरज्ञानज्ञत्वे विधिनिषेधाधीनप्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकबन्धस्याविद्यामात्रत्वाद्विद्वद्विषयत्व शास्त्रस्य सिद्धमिति फलितमाह—तसादिति । दृष्टमेवानुसरत्नविद्वान्यथा दृष्टसद्विषयस्तराश्रय ससारस्तथाच प्रवृत्ति-निवृत्त्यात्मकसत्तारस्याविद्वद्विषयत्वात्तद्वेतुविधिशास्त्रत्यापि तद्विषयत्विमत्त्रर्थ । नन्वविद्या क्षेत्रज्ञमाश्रयन्ती स्वकार्यं ससारमपि तसिकाधत्ते तेन तस्यैव शास्त्राधिकारित्व नेत्याह—नेति । अविद्यादे शुद्धे क्षेत्रज्ञे वस्तुतोऽसबन्धऽपि त्रसिन्नारोपित तमेव दु खीकरोतीत्रत्रत्राह-नचेति । तदेव दशन्तेन स्पष्टयति-नहीति । क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतो-**ऽविद्यास्यन्ये भगवद्वचोऽपि द्योतकमिलाह—अत इति । क्षेत्रज्ञेश्वरयोरैक्ये किमिल्यसावारमानमहमिति बुध्यमानोऽपि** स्त्रसेश्वरत्वमीश्वरोऽस्रीति न बुध्यते तत्राह-अज्ञानेनेति । आत्मनो वस्तुत ससारासस्पर्शे विद्वदनुभवविरोध स्यादिति चोदयति-अधेति। एवमित्याभिजात्यादिवैशिष्ट्यमुक्तम्, इदमा क्षेत्रकलत्रादि, पण्डितानामपि प्रतीत सतारित्वमिति होष । कि पाण्डित्य देहादावात्मदर्शन किवा कूटस्थात्मदृष्टिराहो सतारित्वादिथीरिति विकल्प्याय निराकुर्वश्वाह-शृण्यिति । तच वस्तुतो संमारित्वविरोधि प्रातिभासिक तु ससारित्विमष्टिमिति शेष । द्वितीय द्वयति - यदीति । नहि कृटस्थात्मविषय ससारित्व प्रतीयते येन वस्तुतोऽससारित्व विरुध्येत कृटस्थात्मधी विरुद्धाया संसारित्वबुद्धेरनवकाशित्वादित्यर्थ । आत्मानमित्रय पश्यतोऽपि कृतो भोगकर्मणी न स्यातामित्या शक्काह—विकियेति । अविकियाःमबुद्धेभींगकर्माकाङ्कयोरभावे कस्य शास्त्रे प्रवृत्तिरित्याशक्काह—अथेति । फिलार्थित्वाभावाद्विदुषो न कर्मणि प्रवृत्तिरित्येव स्थिते सत्यनन्तरमविद्वान्फलार्थित्वात्तदुपाये कर्मणि प्रवर्तते शास्त्रा धिकारीत्यर्थ । विदुषो वैधप्रवृत्यभावेऽपि निवेधाधीननिवृत्तेरपि दुर्वचत्वात्तस्य निवृत्तिनिष्ठत्वासिद्धिरित्याशङ्क्याह— विदुष इति । मृतीयमुत्थापयति —इद् चेति । सिद्धान्ताद्विशेषमाशक्का क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञाद्वस्तुतो भिन्नत्वेन तिह-षयत्वाङ्गीकारान्मैवमिलाह-क्षेत्र चेति । अहंघीवेद्यस्यात्मनो वस्तत ससारिश्वस्वीकाराच सिद्धान्तान्नेदोऽस्ती

### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका।

फलहेलोरात्माभिमानस्य प्रसिद्धलेन विदुषस्तदयोगात्। किच 'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते 'इल्रिषिकरणे सम्यग्ज्ञानस्यादृष्टसाध्यलोत्तया अनुष्ठितविधिनिषेघार्थो हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यल प्रतिपद्यते। सल्यदृष्टे सम्यग्ज्ञानदर्शनात्, असित च तिसम्बद्धदि सस्य तददर्शनादन्वयव्यतिरेकाभ्या 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्धषिनत यज्ञेन दानेन तपमाऽनाशकेन' इति श्रुला च विधि निषेधानुष्ठानात्पूर्वं ताभ्यामात्मनोऽन्यल न प्रतिपद्यते। तस्मादिवद्वद्विषय विधिनिषेधशास्त्रमिति सिद्धम्। ननु 'स्वर्गकामो यज्ञेत', 'न कैल्ड भक्षयेत्' इल्यादावात्मनो देहाद्यतिरेक पर्यता देहाद्यभिमानरूपाधिकारहेलभावात् देहादावात्मलमनुभवतामिप पारलौकि-कप्रतिपत्त्यभावात् प्रवृत्तिनिष्ट्रत्यभावेन कर्तुरभावात् शास्त्रानर्थक्यमितिचेषा। प्रलगभिष्वबद्धाविद परलोकाभावविदश्चानात्मवादिन प्रवृत्तिनिष्ट्रत्यभावेऽपि विधिनिषेधशास्त्रान्यथानुपत्रत्यानुमितात्मास्तिलस्य निर्विशेषात्मस्वरूपानभिज्ञस्य कर्मफले स्वर्गादौ नरकादौ

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ज्ञानेन जेय इलार्थ । येन विकार गच्छति यद्दिकारि । समरसेनेलाविभागेनैव एतान्त्रश्नान्साधारणोत्तरेण परिव्छिनसि । यद्यपिच ऋषि

१ विषाक्तबाणहतसृगमांस कळज्जम्

१ आमच्डा कर्माप्यम् ।

अहं तु संसारी सुखी दु खी चं। संसारोपरमश्च मम कर्तव्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानेन ध्यानेन चेश्वर क्षेत्रज्ञ साक्षात्कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेनेति । यश्चैव वृध्यते यश्च वो उयित नासो क्षेत्रज्ञ इति । एव मन्वानो यः स पण्डिनापसद ससारमोक्षयो शास्त्रस्य चार्थवत्व करोमीति । आत्महा खयं मृढोऽन्याश्च व्या-मोह्यति शास्त्रार्थसंप्रदायरहितन्वात् श्रुतहानिमश्रुनकहणना च कुर्वन् । तसादसप्रदायवित्नवेशास्त्र-विदिष मूखवरेवोपक्षणीय । यन्तूक्तमीश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे ससारित्व प्राप्तोति क्षेत्रज्ञाना चेश्वरकत्वे संसारिणोऽभावात्ससाराभावप्रसङ्ग इति । एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोर्वेलक्षण्याभ्युपगमादिति

\* र आनद्यारिक्यारया ।

त्याह-अहत्विति । ससारित्वमेव स्फोरयति-सुखीति । ससारित्वस्य वस्तुत्वे तद्निवृश्या पुमर्थासिद्धिरित्या-शक्काह—ससारेति । कथ तदुपरमस्य हेतु विना कर्तव्यत्वमित्याशक्काह—क्षेत्रेति । क्षेत्र ज्ञात्वा ततो निष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञान कथ ससारोपरतिमुत्पादयेदित्याशङ्क्याह--ध्यानेनेति । ससारित्वमात्मनो बुध्यमानस्य तद्रहितादी-श्वरादन्यत्वमिति वक्तमितिशब्द । तदेवान्यत्वमुपपादयति—यश्चेति । मम ससारिणोऽसमारीश्वरत्व अर्ने व्यमिखेव यो बुध्यते यो वा तथाविध ज्ञान तव कर्तव्यमित्युपदिशति स क्षेत्रज्ञादीश्वरादन्यो ज्ञेयोऽन्यथोपदेशा-नर्थक्यादिखर्थ । आत्मा ससारी परमादारमनोऽन्यसाख ध्यानाधीनज्ञानेनेश्वरत्व कर्तव्यमित्येतज्ज्ञान पाण्डित्यमिति मत दृषयति—एवमिति । 'अयमात्मा ब्रह्म' इत्यात्मनो ब्रह्मत्वश्चितिवरोधादित्यर्थ । ननु ससारस्य वस्तुत्वाङ्गी-कारात्तरप्रतीत्प्रवस्थाया कर्मकाण्डस्यार्थवस्य ससारित्वनिरासेनारमनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थाया ज्ञानकाण्डसार्थवस्य तत्कथ यथोक्तज्ञानवान्पण्डितापसद्त्वेनाक्षिप्यते तत्राह—ससारंति । करोमीति मन्यमानो य स पण्डितापसद इति पूर्वेण सबन्ध. । कर्मकाण्ड हि कल्पिन ससारित्वमधिकृत्य साध्यसाधनसबन्ध बोध-यद्थैवदिष्ट ज्ञानकाण्डमपि तथाविध ससारित्व पराकृत्याखण्डेकरसे प्रत्यम्ब्रह्मणि पर्यवस्यद्थैवद्भवेदित्यर्थे । कि-चात्मन शास्त्रासिद्ध ब्रह्मत्व त्यक्त्वाऽब्रह्मत्व कल्पयन्नात्महा भूत्वा लोकद्वयवहिर्भूत त्यादित्याह—आन्महेति। नन क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धीत्यनेन सर्वत्रान्तर्यामी परो जीवादन्यो निरुच्यते न जीवस्थेश्वारवमत्र प्रतिपाद्यते तत्कथमित्थमाक्षिप्यते तन्नाह—स्वयमिति । किच तत्त्वमसीतिवत्प्रिमद्भेत्रज्ञान्वादेनाप्रसिद्ध तस्येश्वरत्वमिहो-पदेशत श्रुत तस्य हानिमश्रुतस्य च जीवेश्वरयोस्तात्त्विकभेदस्य कल्पना कुर्वन्कथ व्यामूढो न स्यादित्याह-श्रुतेति । ननु केचन व्याख्यातारी यथोक्त पाण्डित्य पुरस्कृत्य क्षेत्रज्ञ चापीत्यादिश्लोक व्याख्यातवन्तस्तत्कथमुक्त पाण्डित्य-मास्थातुवर्यामृद्धत्व तत्राह — तस्मादिति । क्षेत्रज्ञ चापीलत्र क्षेत्रज्ञेश्वरयोरैतय स्वाभीष्ट स्पष्टियतु प्रत्युक्तमेव चोद्य-मनुद्रवति - यत्तक्ति । तात्विकमेकत्वमतात्विक ससारित्वमिलङ्गीकृत्योक्तमेव समाधि सार्यति - एता-विति । ईश्वरस्य मसारित्व ससार्यभावेन ससाराभावश्चेत्युक्ती दोषौ विद्याविद्ययोर्वेलक्षण्येऽपि कथ प्रत्युक्ताविति ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

च सजाततृष्णस्थोत्पन्नत्रासस्य च श्रद्धानस्य प्रवृत्तिनिवृत्तयो सर्वं श्रस्यक्षित् हेलेन शास्त्रान्यं विविक्रिना देशदिभ्यो निष्कृष्टमात्मान दृष्टवता विधिनिषेधयोरिवकाराभावेन प्रवृत्तिनिवृत्त्यभावे 'यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्त्देवेतरो जन । स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तद्वुवर्तते' इति न्यायेन तद्युगच्छता तेषा विधिनिषेधयाक्षेऽप्रवृत्तिदर्शनात्त्राप्रवृत्ती शास्त्रानर्थन्यमितिचेत् किं सर्वेषा विवेकिस्ताच्छास्त्रानर्थन्यमुच्यत उत कस्यचित् । नाद्य 'मगुष्याणा सहस्रेष्ठ किंश्यवति सिद्धये । यततामिष सिद्धाना किंश्यन्या वित्ति तत्त्वत 'इतिन्यायेन सर्वेषा विवेकिसामप्रवृत्तावि । न द्वितीय । मूहाना प्रवृत्तिनवृत्त्यो रागादिदोषाधीनलेक विवेक्ययुगामिलामानवात् । रयेनाद्यभिचारिदकर्मणि विवेकिनामप्रवृत्ताविष इतरेषा प्रवृत्तिनवृत्त्यो रागादिदोषाधीनलेक विवेक्ययुगामिलामानवात् । रयेनाद्यभिचारिदकर्मणि विवेकिनामप्रवृत्ताविष इतरेषा प्रवृत्तिनवृत्त्यो रागादिदोषाधीनप्रवृत्तिति नियन्तुमशक्य स्वता ('स्वभावस्तु प्रवर्तते' इत्युक्तस्व प्रवृत्ते स्वभावाख्याज्ञानकार्यलाद्विवेकिना प्रवृत्त्यभावेऽप्यज्ञाना प्रवृत्तमावयोगात् । तस्माद्विद्यामात्र विधिनिषेधाधीनप्रवृत्तिनवृत्त्या मको बन्ध यथा दृष्टाविद्वद्विषय । न केवलस्य क्षेत्रज्ञस्यावद्यातत्रार्थन्य यथा मिथ्याभृत मरीच्युद्कमूषरदेश मृद्वीकर्तुं न शक्तोति तथा मिथ्याज्ञानस्य परमार्थवस्तुद्वणेऽसामर्थ्यमतो भगवतेदमुक्त 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्वि सर्वक्षेत्रज्ञ भारत इति । नन्वीश्वरोस्पीति खाश्यश्वस्त्रक्ति वाल्यविभाद्याचान्यात्त्रत्याच प्रति । एवचोक्तयुत्त्या 'स्व वा अहमस्मि भगवो देवते अह व समिष अह ब्रह्माम्मि तत्सस्य स भारता तत्त्यमिष्टि इत्यादिश्रस्या असकृदुपदेशाच प्रतिमाया विष्णुबुद्धिरिव क्षेत्रज्ञ ईश्वरद्धिदिति बालविमोहनमात्र गौणलप्रमद्भात्त वाक्यवेक्ष्याच । 'सर्वे न परादा-

७ अभिनवगुताचायन्याक्या । भिर्वेद्वधा वेदेश्चोक्तमेतत्त्रथाणि समासेनाह न्याचक्ष इति । अन्यक अकृति । इन्द्रियाणि मनसा सहैकादश । इन्द्रियगोचरा रूपादय पश्च ।

१ मुद्रो जातो मृतो विद्युक्तः क्षीणो वृद्धोऽह ममैवेत्येवमादयः सर्वे आत्म पश्यारो यन्ते

### [ अध्यायः १३

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कथम् । अविद्यापिरिकिटिपनदोषेण निद्वाप वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यतीति । तथाच दृष्टान्तो द्रितो मरीच्यम्मसोषरदेशो न पङ्कीक्रयत इति । ससारिणोऽभावात्संसारामावप्रसङ्गरोषोऽपि ससारस्सारिणोरिवद्याकिटिपतत्वोपपत्या प्रत्युक्तः । नन्वविद्यावत्वमेय क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वदोष-स्तत्कृत च दु खि वादि प्रत्यक्षमुपलभ्यते । न ज्ञेयस्य क्षेत्रज्ञधर्मत्वाज्ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषातु-पपतेः । यावार्तकचित्रक्षेत्रज्ञस्य दोषजातमविद्यमानमासंजयति तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वमेव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम । नच तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति ज्ञयेन ज्ञातु ससर्गानुपपत्ते यदि हि संसर्गः स्याज् ज्ञयत्वमेव नोपपद्यत । यद्यात्मनो धमाऽविद्यावत्व दु खित्वादि च कथ मो प्रत्यक्षमुपलभ्यते । कथ वा क्षेत्रज्ञधर्मत्व तस्य च सर्ग क्षत्र ज्ञातव क्षेत्रज्ञ इत्यवधारितेऽविद्यादु खित्वादे क्षेत्रज्ञवि-श्रेषणत्व क्षेत्रज्ञधर्मत्व तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वमिति विरुद्धमुच्यतेऽविद्यामात्रावष्टमभात्केवलम् ।

### २ आन द्गिरिव्याख्या।

# वोन्यत्रात्मन सर्वं वेद' इत्यादिश्रुतिभिभेंदर्शनस्य निषिद्धलाच । यत्पुनरुक्त विरुद्धधर्मवर्त्वादैक्य न सभवतीति तदिप न । विरुद्धधर्मताया मिथ्यालोपपत्या जहदजहल्लक्षणया सोऽय देवदक्त इतिवदैक्यस्य सुववलात् । तस्मात्क्षेत्रज्ञस्येश्वराभिन्नस्य न समारसस्वर्गः । नजु ससारिणामिवाह ब्राह्मण एवमाभिजात्यादिविशिष्ट इद पुत्रक्षेत्रकलत्रात्वक ममेति पण्डितानामि स्वारिलप्रतीते क्षेत्रज्ञस्य वस्तुत ससारास्पर्वे विहृदत्वभवो विरुध्येदिति चेत्रेद पाण्डित्य कूटस्थाससार्यात्मदर्शन किन्नु क्षेत्रज्ञ एवात्मदर्शन क्षेत्रज्ञ कूटस्थ पद्यता अयमह कर्ता ममेद भोग्य स्थानमानेन कर्मणे इफ करस्यतीति प्रत्ययो न सभवति । कूटस्थात्मधीविरुद्धत्वादस्य प्रत्ययस्य । नन्वविक्रियात्मदर्शिनो भोगकर्माकाङ्क योरमावे क शास्त्राधिकारितचेत् फर्यार्थिलादिवद्वानिष्ठच न सिध्यतिति चेत्रस्यम् । तथापि वर्षाय्वरात्मव्यानावात्मद्वर्यपत्ती निवेधाधीनिद्वतिर्ये दुवंचलात्तस्य निवृत्तिष्ठच न सिध्यतिति चेत्रस्यम् । तथापि वर्षायर्थरात्मव्यापारोपरमे निवृत्तिरुपच्यते । इद चान्यत्पण्डित्यक्तस्य वर्षत्वकेत्वत्वस्य । क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्र चान्यत् । क्षेत्रज्ञविषय अह तु वस्तुन सवारी सुखी दु खी च । ननु समारित्सस्य वस्तवले तदिनप्तया पुरुषाथासिद्धिरिति चेत्र । क्षेत्रज्ञलावत्वय अह तु वस्तुन सवारी सुखी दु खी च । ननु समारित्सस्य वस्तवले तदिनप्तया पुरुषाथासिद्धिरिति चेत्र । क्षेत्रज्ञलाति विष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानेन मम ससारोपरमस्य कर्तव्यलात् । ननु क्षेत्रज्ञज्ञान कथ समारोपरस्युत्पादकमित्वेत् । ध्यानेनेश्वरं क्षेत्रज्ञ साक्षार्यस्य ज्ञानेवित्त यो बुध्यते यो वा तथावि । ज्ञान लया सपादनीयमिति बोध्यति नासौ क्षेत्रज्ञ । अन्ययोपदेशानर्थक्य-मित्येव मन्यमानो पण्डितापसद् । अयमातमा बद्धात्वाद्यात्व ससारमित्रनात्मनो ब्रह्मस्य वार्यवत्त्व सरारस्य वस्रवत्त्व ससारमित्रमात्वन्य वस्त्रव्य समार्यम्य ज्ञानकाष्ट स्यार्यवत्त्व तत्त्रथ्य यथीकज्ञानवान्वपिक्व स्थाया ज्ञानकाष्ट स्यार्यवत्त्व तत्त्रथ्य यथीकज्ञानवान्यपिक्व करोमीति स्थायवत्त्व तत्त्रथ्य यथीकज्ञानवान्तिवित्रवान्यपिक्व द्यार्यवत्त्व ससारमित्रयो व्यार्यवत्त्व सरारमिति वित्रवत्त त्रित्रये यथीकत्त्व व्यार्यवत्त्व सरारमिति वित्रवत्त त्रित्रये वस्यार्याय क्षेत्रव्य सरारमित्रये वस्त्यवत्त वस्त्रये वस्त्यवत्त वस्त्यवत्त वस्त्यवत्त वस्त्यवत्त वस्

## मन्यमान पण्डितानसद एव । यत किन्तित संसारिलमधिक्वत्य साध्यसाधनसबन्ध बोधयत कमैकाण्डस्य तथाविध संसारित्व ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

चेतना इक्ज़िक्त । पुरुष धृतिरिति । अत्रान्ते किल सवस्य आजञ्जाणः क्रुमिपयन्तस्य प्रारुधे निष्पन्ने वा कार्ये कामक्रोधाविषु चेयतैव मम

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

अत्राह साऽविद्या कस्येति । यस दृश्यते तस्यैव कस्य दृश्यत इति । अत्रोच्यते अविद्या कस्य दृश्यत इति प्रश्नो निर्थकः । कथं, दृश्यते चेद्विद्या तद्वन्तमि पृश्यसि । नच तद्वत्युपलभ्यमाने सा कस्येति प्रश्नो युक्त । नहि गोमत्युपलभ्यमाने गाव कस्येति प्रश्नोऽर्थवान्भवेत् । नचु विषमो दृष्यान्तो गवा तद्वसश्च प्रत्यक्षत्वात्संवन्धोऽपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निर्थको न तथाऽविद्या तद्वाश्च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निर्थकः स्यात् । अप्रत्यक्षेणाविद्यावताऽविद्यासंवन्धे क्षाते किं तव स्यात् । अविद्याया अनर्थहेतुत्वात्परिहर्तव्या स्यात् । यस्याविद्या स ता परिहरिष्यति । नचु ममैवाविद्या । जानासि तर्द्यविद्या तद्वन्तव स्थात् । जानामि नतु प्रत्यक्षेण । अनुमानेन चेज्ञानासि कथ सवन्धप्रहणम् । नहि तव क्षातुर्वेयम्त्रत्याऽविद्यया तत्काले सवन्ध्ये प्रहीतु शक्यते । अविद्याया विषयत्वेनैव क्षातु-रूपयुक्तत्वात् । नच क्षातुरविद्यायाश्च सवन्धस्य यो प्रहीता क्षान चान्यत्तद्विषय संभवत्यनव-स्थापते । यदि ज्ञातापि क्षेयसवन्धो ज्ञायेतान्यो ज्ञाता कल्यः स्थात्तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इत्यन्वस्थाऽपरिहार्यो । यदि पुनरविद्या ज्ञेयान्यद्वा ज्ञेय क्षेयमेव तथा ज्ञातापि ज्ञातव न क्षेय भवति । यदा

### २ आनन्दगिरिव्यारया ।

चितोऽन्यसाविद्यमानत्वेनातदाश्रयत्वात्तसा विद्याम्बभावतया तदाश्रयत्वव्याद्यातादाश्रयजिज्ञासया पृच्छति—अत्रा-हेति । आश्रयमात्र पुच्छयते तद्विज्ञेषो वा, प्रथमे प्रश्नस्थानवकाशत्व मत्वाह—यस्येति । अविद्या दश्याऽदृश्या वा, इर्यत्वे पारतस्यात्किचिन्निष्ठत्वेनेव तह्नष्टेर्नाश्रयमात्र प्रद्यमद्र्यत्वे वाऽप्रकाशत्वाद्सिद्धिरेव स्यादित्यर्थ । द्विनीय-मालम्बते—कस्येति । अविद्याया दश्यमानत्वादाश्रयविशेषस्यात्मनोऽपि स्वानुभवसिद्धत्वात्मभस्य निरवकाशतेत्युत्तर-माह-अंत्रति । प्रश्नानर्थंक्य प्रश्नद्वारा स्फोरयति-कथिसत्यादिना । तथापि कथ प्रश्नासिद्धिसत्राह-नचेति । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति - नहीति । दृष्टान्तदार्ष्टीन्तिकयोर्वेषम्य चोदयति -नन्विति । अज्ञानाश्रयस्य परोक्षाचेऽपि प्रश्ननैरर्थक्यमित्याह -अप्रत्यक्षणेति । अविद्यावतोऽप्रत्यक्षत्वेऽपि तेनाविद्यासवन्धे सिद्धे प्रष्टुस्तव प्रश्नानर्थक्य-समाधिनं कश्चिद्वित्यर्थ । अबुद्धपराभिसनिध शङ्कते-अविद्याया इति । अविद्यावतस्त्रत्परिहाराखान्येन प्रयति-तव्यमित्याह—यस्येति । ममेवाविद्यावत्त्वात्तत्परिहारे मया प्रयतितव्यमिति शङ्कते—निविति । तर्हि प्रश्नानर्थन्य मिति सिद्धान्ती स्वाभिसधिमाह—जानासीति । आत्मानमविद्यावन्त जानम्रपि तद्विषयाध्यक्षाभावात्पृच्छामीति शङ्कते - जानामीति । अविद्यावतोऽप्रत्यक्षत्व वदता तस्याहमविद्यावानविद्याकार्यवन्त्वाद्यतिरेकेण सुक्तारमविद्यनुमे-यत्विमिष्टमित्यभ्युपेत्य दूषयति - अनुमानेनेति । आत्मनोऽविद्यासबन्धप्रहे कानुपपत्तिरित्याशङ्क्य ज्ञातैवात्मा स्वस्थाविद्यासबन्ध बुध्यतेऽन्यो वा ज्ञातेति विकल्पाद्य दूषयति—नहीति । तत्काले स्वस्थाविद्या प्रति ज्ञातृत्वा-वस्थायामिति यावत् । अविद्या विषयत्वेन गृहीत्वा तज्ज्ञातृत्वेनैवोपयुक्तस्यात्मनस्तस्या स्वात्मनि कुत सबन्ध-ज्ञातृत्वमेकस कर्मकर्तृत्विवरोधादित्याह-अविद्याया इति । द्वितीय निरस्यति-नचेति । यो ग्रहीता स न सभव-सीति सबन्ध । तद्विषयमिति ज्ञातुरविद्यायाश्च सबन्धस्तच्छब्दार्थ । अनवस्थामेव प्रपञ्चयति—यदीति । मास्मन स्वपरज्ञेयत्वायोगात्तसिन्नविद्यासबन्धस्याप्रामाणिकत्वान्नित्यानुभवगम्यत्वे स्थिते फलितमाह—यदि पुनिरिति । यदा

### 

दु खिलादे प्रस्यक्षेणोपलभ्यमानत्वेन हेयत्वेनात्मधर्मत्व न समनति तद्धमत्वे वा हेयलम् । किंच महाभूतानीसादिना हेय-

भ० गी० ६८

५ भाष्योत्कवदीपिका ।

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

चैवमविद्यादु खित्त्राद्यैर्न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किचिदुष्यति । नन्वयमेव दोषो यद्दोषवत्क्षेत्रविज्ञातुः त्वम् । न विज्ञानस्वरूपस्यैवाविकियस्य विज्ञात्त्वोपचारात् । यथोष्णतामात्रेणाय्नेस्तिविकियोपचार-स्तद्वत । यथात्र भगवता क्रियाकारकफलात्मत्वाभाव आत्मिन स्वत एव दर्शितोऽविद्याध्यारोपित-रेव कियाकारकाद्यात्मन्युपचर्यते तथा तत्र तत्र 'य एन वेत्ति इन्तार', 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै-कर्माणि सर्वश ', 'नादत्ते कस्यचित्पापम्' इत्यादिप्रकरणेषु दार्शितस्तयैव च व्याख्यातमसाभिः। उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्याम । इन्त तह्यात्मनि क्रियाकारकफलात्मताया खतोऽभावेऽविद्यया चाध्यारोपितत्वे कर्माण्यविद्वत्कर्तव्यान्येव न विदुषासिति प्राप्तम् । सत्यमेव प्राप्तम् । एतदेव च 'न हि देहभूता शक्यम्' इत्यत्र दर्शयिष्याम । सर्वशास्त्रार्थोपसहारप्रकरणे च 'समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापरा' इत्यंत्र विशेषतो दर्शचिष्यामः । अलसिह बहुप्रपञ्चनेत्युपसहियते ॥ २ ॥ इद शरीर-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

चैव तदेखध्याहार्थम् । ज्ञातुरात्मनो न किंचिद्द्व्यतीत्येतदम्ब्यमाण शङ्कते —नन्विति । किं ज्ञातृत्व ज्ञानिकया-कर्तृत्व ज्ञानस्त्ररूपत्व वा, नाद्यस्तदनभ्युपगमात्तत्त्रयुक्तदोषाभावात्, द्वितीये ज्ञानृत्वस्थौपवारिकत्वान्न तत्कृतो दोषो ऽस्तीत्याह-नेत्यादिना । असत्यामपि कियाया कियोपचार दृष्टान्तेन स्फुटयति-यथेति । आत्मनि वस्तुतो विक्रियामावे भगवद्तुमति दर्शयति-यथात्रेति । गीताशास्त्र सप्तम्यर्थ । स्वत एवात्मनि क्रियाद्यात्मत्वाभावो भगवता शास्त्रे यथोक्तस्त्रथैव व्याख्यातमस्माभिरिति सबन्ध । कथ तर्हि क्रियादिरात्मनि भाति तत्राह-अविद्येति । यथा वस्तुतो नास्त्यात्मनि क्रियादिरुपचारात् भाति तथा तत्र तत्रातीतप्रकरणेषु भगवता झूतो यत इलाइ-तथेति । न केवलमतीतेष्वेव प्रकरणेषु वास्तविकयाद्यभावादात्मन्याध्यासिकी तद्धीरुका किंतु वक्ष्य-माणप्रकरणेष्वपि तथैव भगवद्भिप्रायदर्शन भविष्यतीत्याह—उत्तरेषु चेति । आत्मनि वास्तविष्ठयाद्यभावेऽ ध्यासाच तत्सिद्धौ कर्मकाण्डस्याविद्वद्वधिकारित्वप्राप्तौ विद्वान्यजेत ज्ञात्वा कर्मारमेतेत्यादिशास्रविरोध स्यादिति शङ्कते—हन्तेति । शास्त्रस्य व्यतिरेकविज्ञानाभित्रायरवादशनायाचतीतात्मधीविधुरस्यैव कर्मकाण्डाधिकारितेत्यक्री-करोति—सत्यमिति । कथमज्ञस्यैव कर्माधिकारित्वमुपपन्नमित्याशङ्क्याह—एतदेव चेति । ज्ञानिनो ज्ञाननिष्ठाया-मेवाधिकारो निष्ठान्तरे त्वज्ञस्वेत्युपसहारप्रकरणे विशेषतो भविष्यतीत्याह—सर्वेति । तदेवानुकामति—समासे-नेति । जीवब्रह्मणोरैक्याभ्युपगमे न किंचिद्वद्यमित्युपसहरति -अलिमिति ॥ २ ॥ एव श्लोकद्वय व्याख्याय ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

मात्रस्य क्षेत्रान्तर्भावकथनात् एतद्यो वेत्तीत्युक्तया क्षेत्रज्ञस्य ज्ञातूलिर्गयाज्ज्ञेय सर्वे क्षेत्र ज्ञातैव क्षेत्रज्ञ इलवधार्यते । तस्मा-त्प्रमाणयुक्तयाख्यावष्टमभान्तराभावात् केवलाविद्यावष्टमभात् अविद्याद् खिलादे क्षेत्रज्ञधर्मत्व तस्य च प्रसक्षोपलभ्यलामीति विरुद्ध-मुच्यते । ननु यया अविद्यया विरुद्धमपि निर्वोद्ध शक्यते तस्या स्वातस्त्र्याभावात् चितोऽन्यस्य वास्तववस्तुनोऽविद्यसानस्वात् आविद्यकस्य च विद्यमानत्वेऽपि तस्य तत्कार्यतया तदाश्रयलासभवात् अविद्या कस्येति चेत् । किमाश्रयमात्र प्रच्छिस तद्विशेष वा । आहे तस्यादृश्यत्वेन पारतन्त्रयात् किंचिन्निष्ठेव दृश्यते। तथाच यमाश्रयते तस्यैव सेत्यतो नाश्रयमात्र प्रष्टव्य तस्योपलभ्यमानलात्। आश्रयविशेषस्योपलभ्यमानलादेव । न द्वितीय । नहि गोमत्यपलभ्यमाने गाव कस्यति प्रश्नो युज्यते । नन् गवा तद्वतश्च प्रत्यक्ष-लात्तरसबन्धोऽपि प्रत्यक्ष इति तत्प्रश्नो यथा निरर्थेक तथाऽविद्यातद्वतोश्च प्रत्यक्षलाभावात्प्रश्नानर्थक्याभावात् । दृष्टान्तदार्ष्टान्ति-कयोर्वेषम्यमिति चेदप्रलक्षेणाविद्यावताऽविद्यासवन्धे ज्ञाते तव किं स्यात् । नन्वविद्याया अनर्थहेतुलात् परिहर्तव्या स्यादितिचेत् यस्यास्ति सा स ता परिहरिष्यति । ननु ममैवाविद्या तत्परिहारे मयैव प्रयतितव्यमितिचेत् तह्यविद्या तद्वन्त वात्मान जानासीत्यत प्रश्नानर्थक्यम् । ननु जानश्रपि तद्विषयप्रस्यक्षाभावात्प्रच्छामीतिचेत् अहमविद्यावानविद्याकार्यवत्त्वात् व्यतिरेकेण मुक्तात्मवदिस्य-नुमानेन चेजानासि तर्हि सबन्धप्रहण कथ । ज्ञातैवात्मा खर्याविद्यासबन्ध जानाति किवान्यो ज्ञाता । नादा । खर्याविद्या प्रति ज्ञातृलकालेऽविद्याश्रयत्वेन गृहीतलात् तज्ज्ञातृत्वेनैवोपयुक्तस्यात्मन कर्मकर्तृविरोधात्तस्या खात्मिन सबन्धप्रहासभवात्। न द्वितीय । अनवस्थाप्रसङ्गात् । तथा चाविद्यादिक ज्ञेय ज्ञेयमेव ज्ञाता च ज्ञातैवातोऽविद्याद खिलार्चर्न ज्ञातः क्षेत्रज्ञस्य किचि-हुष्यति । ननु दोषनत्क्षेत्रज्ञातृत्वमेवात्मनो दोष इतिचेत् कि ज्ञातृत्व ज्ञानक्रियाकर्तृत्व उत ज्ञानखरूपत्वम् । नाद्य । तदनभ्यप-गमेन तत्प्रयुक्तदोषाभावात् । द्वितीये यथोष्णतामात्रेण वहेस्तापे तापयितृ लोपचारस्तथा विज्ञानस्वरूपस्याऽविकियासनो विज्ञात्-६ श्रीघरीज्याख्या।

क्तमे । आयासायापर कर्मे विद्यान्याशिल्पनैपुणम् इति ॥ २ ॥ अत्र यदापे चतुर्विशतिमेदेभिन्ना प्रकृति क्षेत्रमिलभिप्रेत तथापि ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

पर्याप्त किमन्येन । ईटझक्षाह निल्मिन भूयासमिति प्राणसभारणी शृतिराश्वासनात्मिका पररहस्यशासनेषु रागशब्दवाच्या जायते ॥ २ ॥

# तत्क्षेत्रं यच याद्दक यद्विकारि यतश्च यत्। स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३॥

### २ भीमच्छाकरभाष्यम्।

मिलादिश्लोकोपदिष्टस क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रहश्लोकोऽयमुपन्यस्यते—तत्क्षेत्रं यचेत्यादि व्याचि-ख्यासितस्य हार्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति यन्निर्दिष्टमिद् शरीरमिति तत् तच्छब्देन परामृ-शित । यचेद निर्दिष्ट क्षेत्र तद् याद्य यादश सकीयेधेमें । चशब्द समुचयार्थ । यद्विकारि यो विकारोऽस्य तद्यद्विकारि यतो यसाच यत्कार्यमुत्पद्यत इति वाक्यशेप । स च य क्षेत्रक्षो निर्दिष्ट स यत्प्रभावो ये प्रभावा उपाधिकृता शक्तयो यस्य स यत्प्रभावश्च तत् क्षेत्रक्षेत्रक्षयोर्याधात्म्यं यथा विशेषितं समासेन सक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वावधारयेत्यर्थः ॥ ३॥ तत्क्षेत्रक्षेत्रक्षयोर्याधात्म्य

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

श्लोकान्तरमवतारयति—इद्मिति । कुन्न सप्रहोक्तिरुपयुज्यते—तन्नाह—व्याचिख्यासितस्येति । प्रतिपत्तिसो कर्यार्थं सप्रहोक्तिरर्थवतीत्यर्थं । वश्यमाणेऽथें श्रोतुर्मन समाधानार्थं सुन्नितवानयार्थापायविवरणप्रतिज्ञामिनिशेखाह—यिन्निर्देष्टमिति । इद शरीरमिति यिन्निर्देष्ट तच्छरीर तच्छव्देन परामृशति प्रकृतार्थवात्त्स्येति योजना । तत्थ्रेत्र ज्ञातव्यमित्यध्याहार । यच्चेति येन रूपेण रूपविद्वित तदेव क्षेत्र विशेष्यते । तस्य क्षेत्रस्य स्वकीया धर्मा जनमाद्य यस्तैविशिष्टस्य श्रेयत्वे हेयत्व फलति । चशव्दपञ्चकस्येतरेतरसमुचयार्थत्वमाह—चशब्द इति । विकारित्येनापि हेयत्व स्वयति—यद्विकारीति । यत्कार्यं तत्सर्वं यसादुत्पद्यते तत्कारणत्वाज्ज्ञातव्यमित्याह—यत इति । क्षेत्रमिव क्षेत्रज्ञ ज्ञातव्य दर्शयति—स चेति । स ज्ञातव्य इति सवन्ध । चक्षुराद्यपाधिकृतदृष्ट्यादिशक्तिवशात्तस्य ज्ञातव्यत्व स्वयति—यद्वप्रभाव इति । तेनोक्तेन प्रभावेण तस्य ज्ञातव्यतेति शेष । कथ यथाविशेषित क्षेत्र क्षेत्रज्ञो

### ३ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

॥ २ ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपदे विवरीतुमारमते—तदिति । यचेद क्षेत्र निर्दिष्ट तत् यादक् यादश स्त्रकीयैर्धर्मेरस्ति । यदि-कारि ये च तस्य विकारा यतश्च यत् यसाद्विकाराचज्ञायत इति प्राञ्च । तत्पूर्वोक्त क्षेत्र यच्च यत्स्वरूप यादक् यत्प्रकारक यद्विकारि ये च तस्य विकारा यतश्च क्षेत्रावयवाद्यज्ञायते तत् शृणु । तथा सच क्षेत्रज्ञ. यो यत्स्वरूप.

### ४ मधुसुद्नीब्याख्या ।

भिक्तु प्रन्थविक्तरभयात्प्रागेव बहुधोक्तलाच नोपन्यस्ता ॥ २ ॥ सक्षेपेणोक्तमर्थ विवरीतुमारभते — तदिद शरीरमिति प्रागुक्तं जडवर्गरूप क्षेत्र यच स्वरूपेण जडदर्यपरिच्छिष्ठादिस्तभाव यादक् चेच्छादिधर्मक यद्विकारि यैरिन्द्रियादिविकारैर्युक्त यतक्ष कारणात् यत्कार्यमुत्पदात इति शेष । अथवा यत प्रकृतिपुरुषसयोगाद्भवति । यदिति यै स्थावरजङ्गमादिमेदैर्भिज्ञमित्यर्थ । अत्रानियमेन चकारप्रयोगात्सर्वसमुचयो द्रष्टव्य । स च क्षेत्रज्ञो य स्वरूपत स्वप्रकाशचैतन्यानन्दस्त्रभाव । यत्प्रभावश्य ये प्रभावा उपाधिकृता शक्तयो यस्य तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्य सर्वविशेषणविश्विष्ट समासेन सक्षपेण मे मम वचनाच्छृणु । श्रुला-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

लोपचाराददोष इत्यल विस्तरेण ॥ २ ॥ इद शरीरमिखादिनोपदिष्टस्य क्षेत्राच्यायार्थस्य सप्रहन्छोक प्रतिपत्तिसीकर्यार्थमुपन्यस्यति—तिदित । इद शरीरमिति यन्निर्दिष्ट तत्तैदा परामृशति । यचेद निर्दिष्ट क्षेत्र खल्पतो जड स्थावरजगमादिमेदैभिन्न दृश्य-लादिस्त्रभाव तत् । यादक् च खकीयैधमें यादश यत्प्रकारक च यद्विकारि ये विकारा अस्य तत् । यतो यस्माच यत्कार्यमुत्पद्यत इति शेष । यत्य प्रकृतिपुरुषस्योगाद्भवति । यदिति ये स्थावरजगमादिमेदैभिन्नमिति लाचार्येर्यचेखसिकुक्तस्य यत्पदार्थस्यान्त-भावाद्यत्पदवैयर्थ्यमभित्रेत्य च व्याख्यातम् । अत्र चकारा सर्वे समुचयार्था । सच क्षेत्रज्ञो य निर्दिष्ट खरूपत सचिदानन्द-स्वभाव यत्प्रभाव प्रभावा उपाधिकृता शक्तयो यस्य स तद्यथोक्तिविशेषणविश्विष्टक्षेत्रज्ञयाथात्म्य समासेन सक्षेरेण मे मम वाक्यात्

### ६ श्रीषरीव्याख्या।

देहरूपेण परिणतायामेव तस्यामहमावेनाविवेक स्फुट इति तदिवेकार्थमिद शरीर क्षेत्रमित्यागुक्त, तदेतरप्रपञ्चिष्यन्प्रतिजानीते — तस्क्षेत्रसिति । यदुक्त मया तत्क्षेत्र यत्त्वरूपतो जड दृश्यादिस्तमाव यादृग्यादृश चेच्छादिश्मेक यदिकारि थैरिन्द्रियादिविकारैर्धुक्त यतक्ष प्रकृतिपुरुषसयोगाद्भवति । यदिति थै स्थावरजङ्गमादिमेदिमिन्नमित्यर्थ । स च क्षेत्रको य स्वरूनतः, यत्प्रमानश्च अचिन्लैश्वर्ययोन

१ तदातच्छन्देन. ३ मधुसूदनः, शीधर

# ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुमद्गिर्विनिश्चितैः ॥ ४॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विविश्वतं स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थम्—ऋषिभिरिति । ऋषिभिर्वसिष्ठादिभिर्बहुधा बहुप्रकार गीतं कथितं । छन्दोभिरछन्दासि ऋगादीनि तैमैन्त्रच्छन्दोभिर्विविधैर्नानाप्रकारे पृथिग्ववेकतो गीतम् । किंच ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव ब्रह्मण स्वकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तै पद्यते गम्यते ब्रायते ब्रह्मेति तानि पदान्युच्यन्ते । तैरेव च क्षेत्रक्षेत्रव्योर्याथात्म्य गीतिसिखनुवर्तते । 'आत्मेत्येवोपासीत' इत्यादिभिर्हि

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

वा शक्यो ज्ञातुमित्याशक्का भगवद्वाक्यादित्याह—तदिति ॥ ३ ॥ श्लोकान्तरस्य तात्पर्यमाह—तदित्यादिना । विवक्षित जिज्ञासितमित्यर्थं । स्तुतिफलमाह—श्लोत्रिति । न केवलमासोक्तेरेव क्षेत्रादियाथात्म्य सभावित कित्त वेदवाक्यादपीत्याह—छन्दोभिश्लेति । ऋगादीना चतुर्णामपि वेदाना नानाप्रकारत्व शाखामेदादिष्टम् । न केवल श्लातिस्मृतिसिद्धमुक्त याथात्म्य कितु यौक्तिक चेत्याह—किंचेति । कानि तानि स्त्राणीत्याशक्काह—आत्मेत्य-वेति । आदिपदेन 'ब्रह्मविद्मामेति परम्', 'अथ योऽन्या देवताम्' इत्यादीनि विद्याविद्यास्त्राण्युक्तानि । आत्मेति क्षेत्र ज्ञोपादान तम् क्षेत्रोपलक्षणम् । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादीन्यपि स्त्राण्यत्र गृहीतान्यन्यथा छन्दोभि३ नीलकण्डव्यारया (चतुर्थरी)।

यद्मभावश्च तदिष मत्त शृणु ॥ ३ ॥ वश्यमाणेऽथें प्रमाणमांह—ऋषिभिरिति । ऋषिभिर्विसिष्ठाधैर्बहुघा गीतं योगवासिष्ठादौ प्रतिपादितम् । छन्दोभिर्वेदैर्मञ्जैर्वा पृथक् प्रतिशाखमनेकप्रकार गीतम् । ब्रह्मसूत्रपदै ब्रह्मण स्चकानि पदानि समुचित्य वाक्यभावमापन्नानि तैर्बह्मसूचकेर्बाह्मणवाक्यै । तत्त्वमसीत्याधैरित्यर्थ । हेतुमद्धिः 'अन्नेन सोम्य धुङ्गेनापोमूलमन्विच्छ अदि सोम्य धुङ्गेन तेजोम्लमन्विच्छ तेजसा सोम्य धुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला सोम्यमाः प्रजाः इत्यादिना कार्यलिङ्गाच्यनुमानानि ब्रह्माधिगमाय प्रदर्शयन्तो हेतवस्तद्वद्विः । विनिश्चितरसङ्गदम्या-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

वधारयेखर्थं ॥ ३ ॥ कैर्विस्तरेणोक्तस्याय सङ्गेप इख्पेक्षाया श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थ सुवचाह—ऋषिभिवेषिष्ठादिभियोंगशाङ्गेषु धारणाध्यानिषयेखन बहुधा गीत निरूपितम् । एतेन योगशास्त्रप्तिपायलमुक्तम् । विविधिर्निखनैमिक्तिककाम्यकर्मादिविषये छन्दोभिर्श्वगादिमन्त्रेश्वाद्वाणेख्य पृथगिववेकतो गीतम् । एतेन कर्मकाण्डप्रतिपायलमुक्तम् । ब्रह्मसूत्रपदेश्वेव ब्रह्म स्व्यते स्च्यते किंचिद्धवधानेन प्रतिपायत एभिरिति ब्रह्मसूत्राणि । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य-भिस्तिविश्वन्ति' इखादीनि तटस्थलक्षणपराण्युपनिषद्वाक्यानि । तथा पद्यते ब्रह्म साक्षात्रातिपायत एभिरिति पदानि स्वरूपलक्षण पराणि 'सख ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इखादीनि तैर्ब्रह्मसूत्रे पदैश्व हेतुमिद्ध । 'सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम्' इत्युपक्रम्य 'तद्धिक आहुरसदेवेदमय आसीदेकमेवाद्वितीय तस्मादसत सज्जायेत' इति नास्तिकमतमुपन्यस्य 'कृतस्तु खळु सोम्येव स्यादिति होवाच कथमसत सज्जायेत' इखादियुक्ती प्रतिपादयद्भिविनिश्चिते उपक्रमोपसहारैकवाक्यतया सदेहश्चन्यार्थप्रतिपादकै

### ५ माज्योत्कर्षदीपिका।

श्णु श्रुलाऽवधारयेखर्थं ॥३॥ श्रोतृप्ररोचनाय क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्य स्वौति-ऋषिभिरिति । ऋषिभिवैसिष्ठादिभिवीसिष्ठादौ बहुधा बहुप्रकारं गीत कथितम् । न केवलमाहोक्तमेव क्षेत्रादियाथात्म्ये प्रमाणमिष्ठा छन्दासीखाह । छन्दोभिर्ऋगादिभिविविधे शाखामे-देन नानाप्रकारे पृथिनवेकतो गीतम् । उक्तार्थे श्रुतिस्मृती प्रमाणमिधाय युक्तिमाह-ब्रह्माति । ब्रह्मण स्चकानि वाक्यानि ब्रह्मस्त्राणि तै पद्यते ज्ञायते ब्रह्मति तानि पदान्युच्यन्ते तैरेव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्य गीत इखनुवर्तते । आत्मेखेवोपासीतेखेवमादिभिर्हि ब्रह्मस्त्रपदे आत्मा ज्ञायते हेतुमद्भिर्युक्तियुक्ते विनिश्चिते न सशयक्षे निश्चितप्रखयोत्पादके इति भाष्ये । आदिपदात् 'यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्खिमस्विशन्ति, सख ज्ञानमनन्त ब्रह्म, तत्त्वमिस, ब्रह्मविदाप्नोति परं, न स वेद यथा पशु ' इखादीनि स्त्रपदानि गृह्मन्ते । तथाच ब्रह्मस्त्राणि च तानि पदानीति भाष्योक्तलधुभृतकर्मधार्य विद्वाय ब्रह्म

### ६ श्रीधरीज्याख्या ।

गेन वै प्रभावे सपन्न तस्तर्व सक्षेपतो मत्त राणु ॥ ३ ॥ कैविस्तरेणोक्तस्याय संक्षेप इत्यपेक्षायामाइ— ऋषिभिरिति । ऋषिभि वसिष्ठादिभियोंगशास्त्रेषु ध्यानधारणादिविषयरवेन वैराजादिरूपेण बहुधा गीत निरूपितम्, विविधैविन्निन्नैश्च नित्यनेमित्तिककाम्यविषयैदछ न्दोभिवेदैनौनायजनीयदेवतादिरूपेण गीत, ब्रह्मण स्त्रे पदेश्च । ब्रह्म स्त्र्यते स्त्यत प्रभिरिति ब्रह्मस्त्राणि 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादीनि तदस्यलक्षणपराण्युपानेपद्दानयानि, तथाच ब्रह्म पचते गम्यते साक्षाज्ञायत प्रभिरिति पदानि स्वरूपलक्षणपराणि

# महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

ब्रह्मस्त्रपदैरात्मा ज्ञायते । हेतुमद्भिर्युक्तियुक्तैर्विनिश्चितैर्न संशयक्ष्पैर्निर्श्चितप्रत्ययोत्पादकैरित्यर्थः ॥ ४ ॥ स्तुत्याभिमुक्षीभूतायार्जुनायाद्द भगवान्—महाभूतानीति । महान्ति च तानि सर्वेविका-रव्यापकत्वाद्भृतानि च स्क्ष्माणि । स्थूलानि त्विन्द्रियगोचरशब्देनाभिधायिष्यन्ते । अहकारो महाभूतकारणमहप्रत्ययलक्षणः । अहंकारकारणं बुद्धिरध्यवसायलक्षणा । तत्कारणमव्यक्तमेव च न व्यक्तमव्यक्तमव्यक्तमव्यक्ततमीश्वरशक्तिमेम माया दुरत्ययेत्युक्तम् । एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थः ।

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

रिखादिना पौनरुक्त्यादिति मस्वा विशिनष्टि—हेतुम्बिद्गिरिति ॥ ४ ॥ क्षेत्रादियाथारम्यस्तुत्या प्रकोभिताय किं तिहित जिज्ञासवे यथोहेश क्षेत्र निर्देशित—स्तुत्यिति । महस्वे हेतुमाह—सर्वेति । भृतशब्देन स्थूलानामपि विशेषाभावाद्गहे का हानिरिखाशङ्क्याह—स्थूलानीति । अहकारोऽहमत्ययलक्षण इति सबन्ध । भूताना प्रातीति-कत्वेनाभिमानमात्रात्मत्व मत्वाहकार विशिनष्टि—महाभूतेति । महत परमित्यादौ प्रसिद्ध महच्छब्दार्थमहकार-हेतुमाह—अहकारेति । ईश्वरशक्तिरित्युक्ते चैतन्यमपि शङ्कोत तद्रथमाह—ममेति । अवधारणरूपमर्थमेव ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

सेन सकलशङ्काणङ्कक्षालनेन निश्चितार्थे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो खरूपमेते सर्वेर्यद्वीत तच्छृण्वित पूर्वेण संबन्धः ॥ ४॥ तच्च यच यादक् च यद्विकारि चेत्येतद्वाच्छे—महाभूतानीति। चकारो भिन्नकमो बुद्धिश्चेति बुद्धिपदादुपरि द्रष्टव्य । यत्क्षेत्र शरीराख्यमुक्त तद्व्यक्तमेव। 'शरीर रथमेव तु' इति श्रुतौ अन्यक्तपदेन पञ्चतन्मात्रा उच्चन्ते । अहंकारो तत्प्रकारमाह—महाभूतान्यह्कारो बुद्धिश्चेति सप्तप्रकारेरड्डुरितम् । महाभूतशब्देन पञ्चतन्मात्रा उच्चन्ते । अहंकारो बुद्धिरिति महक्तत्त्वमुच्यते । खमे हि एतान्येव करणानि भासन्ते तत्प्रकारक एव भूतगण इति तावत्प्रकारकमेव क्षेत्रमित्युक्तम् । यद्विकारीत्यस्रोत्तरमाह—इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि दशैक चेत्यकादश । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चश्चरसन्त्राणानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि मनश्चेत्येकादश । इन्द्रियाणा गोचरा

### ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

बहुधा गीत व । एतेन ज्ञानकाण्डप्रतिपाद्यलमुक्तम् । एवमेतैरतिविस्तरेणोक्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाद्यात्म्य सक्षेपेण तुभ्य कथिष्यामि तच्छृण्विल्खं । अथवा ब्रह्मसूत्राणि च तानि पदानि चैति कमैधारय । तत्र विद्यास्त्राणि 'आत्मेलेवोपासीत' इलादीनि, अविद्यास्त्राणि 'न स वेद यथा पशु ' इलादीनि तैगीतमिति ॥ ४ ॥ एव प्ररोचितायार्जुनाय क्षेत्रखरूप तावदाह द्वाभ्याम्— महान्ति भूतानि भूम्यादीनि पञ्च अहकारस्तत्कारणभूतोऽभिमानलक्षण , बुद्धिरहकारकारण महत्तत्त्वमध्यवसायलक्षण, अव्यक्त तत्कारण सत्त्वरजस्त्रमोगुणात्मक प्रधान सर्वकारण न कस्यापि कार्यम् । एवकार प्रकृत्यवधारणार्थं । एतावलेबाष्टधा ५ साम्योक्कंदीपिका। '

सूत्राणि च पदानि चेति सैमासो न प्रदर्शनीय फलाभावात् । हेतुमिद्धर्युक्तियुक्तै 'सदेव सोम्येदमप्र आसीत्, 'कथमसत सज्जायेत' इति । तथा 'को ह्येवान्यात्क प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयति', 'अन्नेन सोम्य शुन्नेनापोमूलमन्विच्छ अद्भि सोम्य शुन्नेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुन्नेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला सोम्येमा प्रजा ' इलादिभि । यद्धा 'अथातो ब्रह्मिज्ञासा' इलादीन्यपि स्त्राण्यत्र गृहीतानि । अन्यथा छन्दोभिरिलादिना पौनकत्त्रयादिति मला विश्विनष्टि । हेतुमिद्धिरित । यत् ऋष्यादिभिगीत तत्सामासेन श्रण्विल्यन्य ॥ ४॥ एव क्षेत्रादियाथात्म्यस्तुलाभिमुखीकृतायार्जुनाय कि तदिति जिन्नासवे यथोन् हेश क्षेत्र निर्दिशति—महाभूतानीति । सर्वविकारव्यापकलान्महान्ति च तानि भूतानि स्क्षाणि अहप्रलयक्षोहकार महान्

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

'सल ज्ञानमनन्त महा' इलावीनि तैश्च बहुषा गीतम्। किंच हेतुमित्र 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'क्षमसत सञ्जायेत' इति तथा 'को ह्यानन्यातकः प्राण्यात्, बदेव आकाश आनन्दो न स्मात्, पत्र ह्यानन्त्यति' इलादियुक्तिमित्र । अन्यादपानचेष्टा क कुर्यात्, प्राण्यात्प्राणाना व्यापार को वा कुर्यात् इति पदयोर्थं । विनिश्चितैरुपक्रमोपसहारैकवाक्यतया असदिश्वाधंप्रतिपादकैरिल्यं । तदे- ' वमेतैविस्तरेणोक्त दु सग्नह संक्षेपतस्तुम्य कथिष्यामि तच्छृण्विल्यं । यहा 'अथातो महाजिज्ञासा' इलादीनि महास्त्राणि गृहान्ते, तान्येव महा पत्रते निश्चीयत प्रमिरिति पदानि, तैहेंतुमित्र 'ईक्षतेनीशस्त्रम्' 'आनन्दमयोऽन्यासात्' इलादिमिर्युक्तिमित्रिविश्च-तार्थे । श्चेष समानम् ॥ ४ ॥ तत्र क्षेत्रस्वरूपमाह—महाभूतानीति द्वाभ्याम् । महाभूतानि भून्यादीनि पञ्च, अहकारस्तत्वारण-

१ मध्यद्ना, श्रीधरः ६ कार्येण.

# इच्छा द्वेषः सुग्वं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्॥६॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

पतावत्येवाष्ट्या भिन्ना प्रकृति । चरान्दो भेदसमुचयार्थ । इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धयुत्पादकत्वाद्धुद्धीन्द्रयाणि वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्मनिर्वर्तकत्वात्कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । एक च कि नन्मन पकादश संकल्पाद्यात्मकम् । पञ्च चेन्द्रियगोचरा शन्दाद्यो विषयाः । तान्येतानि सख्यातश्चतुर्विशतिनन्वान्याचक्षते ॥ ५ ॥ अथेशनीमात्मगुणा इति यानाचक्षते वैशेषिकास्तेऽपि क्षेत्रधर्मा पव नतु क्षेत्रब्रस्थेत्याह भगवान्—इच्छा द्वेष इति । इच्छा यज्ञातीय सुखहेतुमर्थमुपलन्

### २ आनन्दगिरि याख्या ।

स्फुटयति—एतावत्येवेति । पञ्चतन्मात्राण्यहकारो महद्व्याकृतिमित्यष्या भिन्नत्वम् । मूलपकृत्या सह तन्मान्ना-दिभेदाना समुच्चश्रकारार्थ । दशेन्द्रियाण्येव विभज्य व्युत्पाद्यति—श्रोनेत्यादिना । तदेव प्रश्नद्वारा स्फुटयति— कि तदिति । शब्दादिविषयशब्देन स्थूलानि भूतानि गृद्धन्ते । उक्तेषु तन्मात्रादिषु तन्नान्तरीयसमतिमाह— तानीति । 'मूलपकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृतिविकृतय सप्त । षोडशकश्च विकार ' इति पटन्ति ॥ ५ ॥ अव्यक्ता-हकारादीना त्रेगुण्याभिमानादिधर्मकत्व प्रसिद्धमिति शब्दादीनामेव प्रहणे कर्मेन्द्रियाणा विषयानुक्तेत्रैंकृत्यप्रसङ्गा-रक्षेत्रनिरूपणस्य च प्रकृतत्वात्स्वरूपनिर्देशेनैव तत्क्षेत्र यच्च यादकेति व्याख्यातमिदानीमिच्छादीनामात्मविकारत्व-निवृत्तये क्षेत्रविकारत्वनिरूपणेन यद्विकारीत्येतिष्ठरूपयन्मतान्तरनिवृत्तिपरत्वेन श्लोकमवतारयति—अश्रोति । सर्व-

### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

विषया स्थूला वियदादय पञ्च अय षोडशको विकार एव। एतान्येव साख्यैश्चतुर्विशतितत्त्वानि गण्यन्ते। एतावा-स्त्वसाक विशेष। तै स्तत्त्रा सत्या च प्रकृतिरुच्यते असामिर्मायास्त्रण मिथ्या ईश्वराधीना चोच्यत इति। तथाच श्रुति 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्' इति। तसात्सास्यप्रक्रियात्र मगवताश्रितेति न श्रमितव्यम् ॥ ५॥ यतश्र विकाराद्यज्ञायत इत्युक्त तदाह—इच्छेति। इच्छा सुखे तत्साधने वा स्पृहास्त्रण चित्तवृत्तिरिद् मे

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

प्रकृति । चशब्दो मेदसमुख्यार्थ । तदेव साख्यमतेन व्याख्यातम् । औपनिषदाना तु अव्यक्तमव्याकृतमनिर्वचनीय मायाख्या पारमेश्वरी शक्ति । मम माया दुरखयेत्युक्तम् । बुद्धि सर्गादौ तद्विषयमीक्षण अहकार ईक्षणानन्तरमह बहु स्यामिति सकल्य । तत आकाशादिक्रमेण पश्चभूतोत्पत्तिरिति । न ह्यव्यक्तमहदहकारा साख्यसिद्धा औपनिषदैरुपगम्यन्ते । अशब्दलादिहेतुभिरिति स्थित । 'माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्' । 'ते व्यानयोगानुगता अपरयन्देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगृद्धाम्' इति श्रुतिप्रतिपादितमव्यक्तम् । तदैक्षतेतिक्षणरूपा बुद्धि । 'बहु स्था प्रजायेय' इति बहुभवनसकल्परूपोऽहकार 'तस्माद्धा एतस्मादात्मन आकाश सभूत । आकाशाद्धायु । वायोरित्र । अमेराप । अन्त्र्य पृथिवी' इति पश्चभूतानि श्रौतानि । अयमेव पश्च साधीयान् । इन्द्रियाणि दशैक च श्रोत्रलक्ष्यस्मन्नप्राण्यस्थाख्यानि पश्च कर्मेन्द्रियाणिति । तानि एक च मन सकल्पविकल्पात्मक, पश्च चेन्द्रियगोचरा शब्दर्शक्षरसम्यग्याखे बुद्धीन्द्रियाणा ज्ञाप्यलेन विषया कर्मेन्द्रियाणा तु कार्यलेन । तान्येतानि साख्याश्चतुर्विशतितत्त्वान्याचक्षते ॥ ५ ॥ इच्छा सुखे तत्साधने चेद मे भूयादिति स्पृद्दातमा चित्तवृत्ति काम इति राग इति चोच्यते । द्वेषो दु खे तत्साधने चेद मे

### ५ भाष्योत्कषदीपिका।

भूतकारण बुद्धिरध्यवसायलक्षणाहकारकारण न व्यक्तमव्यक्त अव्याकृतमीश्वरशिक्तमीया 'माया तु प्रकृतिं विद्यात्, 'सम माया दुरस्या' इत्युक्ता । एवशब्दोऽवधारणार्थ । एतावलेवाष्ट्रधा भिन्ना प्रकृतिरित्यर्थ । चकार मूलप्रकृत्या सह तन्मात्रादिमेदाना
समुच्चयार्थ । इन्द्रियाणि दश श्रोत्रलक्चश्करस्तमप्राणाख्यानि ज्ञानोत्पादकलाज्ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि
कर्मनिर्वर्तकल्पत्वेतिकलात्कमेन्द्रियाणि पञ्च एक एकादश सकल्पविकल्पात्मक मन पञ्चिन्द्रियाणा गोचरा विषया शब्दस्पर्शक्परसगर्नधाख्यगुणविश्विष्ठामि स्थूलभूतानीत्यर्थ । तान्यतानि 'मूलप्रकृतिरविकृतिमेहदाया प्रकृतिविकृतय सप्त । षोडशक्खु विकार '
इति वादिन साख्याश्चतुर्विशतितत्त्वानि व्याचश्चते ॥ २॥ एव क्षेत्रखरूपनिर्देशेनैव तत्क्षेत्र यच यादक्चिति व्याख्यायेच्छादीनामात्मविकारलनिवृत्तये क्षेत्रविकारलनिक्षपणेन यद्विकारीलेतिकल्पयचात्मगुणा इति यानाचक्षते वैशेषिकास्तेऽपि क्षेत्रधर्मा एव नतु

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

भूत , बुद्धिविज्ञानात्मक महत्त्वत्व, अन्यक्त मूलप्रकृति , इन्द्रियाणि बाह्यानि दश्च 'ओन्नत्वन्न्राणद्दिकह्वावान्दीमें ब्राड्त्रिपायव ' इति, एक च मन , इन्द्रियगोचराश्च पञ्चतन्मात्ररूपा एव शब्दादय आकाशादिविशेषग्रणतया व्यक्ता मन्त इन्द्रियविषया. पञ्च, तदेव चतुर्विश्वतितत्त्वान्युक्तानि ॥ ५ ॥ इच्छेति । इच्छादय प्रसिद्धान, समात शरीर, चेतना ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति , धृतिर्भेशेस्, एत-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ब्धवान्पूर्व पुनस्तज्ञातीयमुपलभमानस्तमादातुमिच्छति सुखहेतुरिति सेयमिच्छान्त.करणधर्मो ब्रेय-त्वात्क्षेत्रम् । तथा द्वेषो यज्ञातीयमर्थ दु खहेतुत्वेनानुभूतवान् पुनस्तज्ञातीयमुपलभमानस्त द्वेष्टि सोऽय द्वेषो ब्रेयत्वात्क्षेत्रमेव । तथा सुखमनुकूल प्रमन्न मस्वात्मक ब्रेयत्वात्क्षेत्रमेव । दु ख प्राते-क्लात्मक ब्रेयत्वात्तद्पि क्षेत्रम् । सघातो देहेन्द्रियाणा सहति । तस्यामभिव्यक्तान्त करणवृत्तिस्तप्त इव लोहपिण्डेऽग्निरात्मचैतन्याभासरसविद्धा चेतना सा च क्षेत्र ब्रेयत्वात् । धृतिर्थयावसाद-

### २ आनन्त्रगिरि याख्या ।

जोक्तिविरोधाद्धेय वेशेषिक मतमिति मत्वोक्त—भगवानिति । उपलब्धजातीयस्रोपलभ्यमानस्यादानेच्छाया हेतुः माह—सुखेति । इतिशब्दो हेत्वर्थ । सुखहेतुत्वाक्तिसिबच्छेत्यर्थ । इच्छा सुखतद्वेतुविपयत्वेन व्याख्यायात्मध्मेत्व तस्या च्युदस्यति—सेयमिति । तथापि कथ क्षेत्रान्तर्भृतत्व तत्राह—श्चयत्वादिति । इच्छावद्वेषोऽपि धर्मो द्वेदेरित्याह—तथेति । कोऽसा द्वेषो यस्य बुद्धिधर्मत्व तत्राह—यज्ञातीयमिति । तस्यापीच्छावत्क्षेत्रान्तर्मावन्माह—सोऽयमिति । इच्छाद्वेषवहुद्धिधर्म सुखमपीत्याह—तथेति । तस्यापि स्वरूपोक्त्या क्षेत्रान्तर्पातिवन्माह—अनुकूलिति । दु खस्यापि स्वरूपोक्त्या क्षेत्रमन्यवित्वन्माह—दु खमिति । देहेन्द्रियादमवादे व्युद्धिसितु क्षेत्रमन्तर्भृतमेव सघात विभजते—देहेति । विज्ञानवाद प्रस्याह—तस्यामिति । तक्षे लोहपिण्डे वह्नेरभिन्यक्तिवदुक्तसहतौ बुद्धिवृत्तिरिध्यज्यते । तत्र चाद्विरभिव्यक्तो लोहपिण्डमेवाग्निवुद्धा प्राह्यति । तथादमचैतन्य वुद्धिवृत्ताविभव्यक्त तामेवात्मत्या बोधयस्यतस्तदाभासानुविद्धा सैव चेतनेत्युच्यते । सा च मुख्यचेतन प्रति ज्ञेयत्वाद्वत्तद्वप्रत्याद्वेत्वादेश्वर्थे । धतिस्वरूपोक्तया क्षेत्रस्व तसा दर्शयति—धृतिरित्यादिना । नन्वन्येऽपि सकल्पाद्यो

### ३ नीलकण्डब्याख्या (चतुधरी)।

भ्यादिति सा काम इति राग इति चोच्यते । द्वेषो दु खे तत्साधने चेट मे माभूदिति स्पृहाविरोधिनी चेतोवृत्ति । सुखदु खे प्रसिद्धे । सघात 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तत्याहुर्मनीषिण ' इति श्रुतेरिन्द्रियमनश्चिदात्मनामेकलोलीमाव- रूपो भोक्ता । चेतना या पूर्वोक्ता बुद्धि सेव शुद्धा सत्त्रमयत्वाद्विमलादश्चवित्प्रतिविन्वग्राहिणी तप्ताय पिण्डे विह्नत्वमिव स्वप्रमचेतनापि चेतनात्व प्राप्ता यया व्याप्त स्थूलिपण्डोऽपि चेतन एव प्रतीयते सेय चेतना मन सञ्चिता सेव इच्छादिरूपा परिणमते । तथाच श्रुति — 'काम सकल्पो विचिकित्सा द्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्धीर्धीर्मीरित्येतत्सर्वे मन एव' इति कामादीना मनोवृक्तित्वमाह— एतत्क्षेत्रमन्यक्तारूय विकार विकारेण महदादिना तद्विकारेण चेच्छा- दिना सहितमुदाहृतमुक्तम् । नन्विच्छादयोऽह्प्रत्ययविषयसात्मनो धर्मा इति काणादा वदन्ति । सत्यमेव वदन्ति ते पर्तु सोऽस्नाक मुख्य आत्मेव न भवति, तस शुद्धाया चित्यभेदेनाध्यस्तत्वादिति प्रागेवोक्तम् । अतः क्षेत्रान्त-

### ४ मधुसूद्नीब्याख्या ।

भूयादिति स्पृहाविरोधिनी ।चेत्तवृत्ति कोध इतीच्येंति चोच्यते । सुख निरुपधीच्छाविषयीभूता धर्मासाधारणकारणिका चित्तवृत्ति परमात्मसुखव्यक्षिका । दु ख निरुपधिद्वेषविषयीभूता चित्तवृत्तिरधर्मासाधारणकारणिका । सधात पश्चमहाभूतपरिणाम
सेन्द्रिय शरीर । चेतना स्वरूपज्ञानव्यक्षिका प्रमाणासाधारणकारणिका चित्तवृत्तिर्ज्ञानाख्या । वृतिरवसन्नाना देहेन्द्रियाणामवष्ट
ममहेतु प्रयत्न । उपलक्षणमेतिद्वच्छादिग्रहण मर्वान्त करणधर्माणाम् । तथाच श्रुति — 'काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा
धृतिरधृतिहींधीमीरिलेतत्सर्वं मन एव' इति मृद्ध इतिवदुपादानामेदेन कार्याणा कामादीना मनोधमेलमाह—एतत्परिह्यय
मान सर्वं महाभूतादिधृत्यन्त जड क्षेत्रज्ञेन साक्षिणावभास्यमानलात्तदनात्मक क्षेत्र मास्यमचेतन समासेनोदाहृतमुक्तम् । नतु
शरीरिन्द्रयसचात एव चेतन क्षेत्रज्ञ इति लोकायितका । चेतना क्षणिक नानमेवात्मेति सुग्ना । इच्छाद्वेषप्रयत्मसुखदु ख
ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति नैयायिका । तत्कथ क्षेत्रमेवैतत्सवंमिति तत्राह—सविकारमिति । विकारो जन्मादिर्नाशान्त
परिणामो नैरुक्तै पठितस्तत्सहित सविकारमिद महाभूतादिधृत्यन्तमतो न विकारसिक्ष स्रोत्पत्तिवनाशयो स्रेन द्रष्टमशक्य-

### ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

क्षेत्रज्ञस्येखाशयेनाह—इच्छेति । इच्छा पूर्वोपलब्धसुखहेतुसजातीये हेतौ उपलभमाने इद मे स्यादिति स्पृहा । तथानुभूतदु स॰ हेतुसजातीये हेतालुपलममाने इद मे मा भूदिति चित्तरृत्तिर्हेष । तथा प्रमज्ञखात्मकमनुकूल सुख प्रतिकूलात्मक दु ख दहेन्द्रियाणा सट्ति. सघात । तस्मिन्नभिव्यक्तान्त करणवृत्तिरात्मचैतन्याभासानुविद्धा चेतना ययावमादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि घ्रियन्ते साधित । इच्छादिग्रहण सकल्पविन ल्पायन्त करणधर्मोपलक्षणार्थम् । तथाच श्रुति –'काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर वृतिहीं धीं-

### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

इच्छादयो दृश्यत्वाना नधमा अपितु मनोधमा एव अत क्षेत्रान्त पातिन एव । उपलक्षण चैतत्मकलपदीनाम् । तथाच श्रुति - काम

# अमानित्वमद्मिभत्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शोचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥ ७॥

### १ श्रीमच्छाकरसाप्यम्।

प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि भ्रियन्ते सा च श्रेयत्वात्क्षेत्रम् । सर्वान्त करणधर्मोपलक्षणार्थमिच्छादिग्रहणं यत उक्त तदुपसहरति—एतत्क्षेत्र समासेन सविकार सह विकारेण महदादिनोदाहृतमुक्तम् । यस्य क्षेत्रमेदजातस्य सहतिरिद् शरीर क्षेत्रमित्युक्त तत्क्षेत्र व्याख्यात महाभूतादिमेदिभन्न धृत्यन्तम् ॥ ६ ॥ क्षेत्रक्षो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रक्षस्य पिक्शानादमृतत्व भवति त श्रेयं यत्तर्वस्यामीत्यादिना मविशेषण स्वयमेव वक्ष्यति भगवान् । अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणममानिन्वादिलक्षण यिसन्सित तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्योऽधिकृतो भवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तममानित्वादिगण ज्ञानसाधनत्वाद्यानशब्दवाच्य विद्याति भगवान्—अमानित्वसिति । समान

### २ आनन्द्रगिरिच्याख्या ।

मनोधर्मा सन्ति ते किमिलात्र क्षेत्रत्वेन नोच्यन्ते तत्राह—सर्वेति । तत्रोपलक्षणार्थत्वे हेतुमाह — यत इति । इच्छादिवद्सिल्वसरे सकल्पादीनामपि द्शितत्व सिद्धवत्कृत्य प्रकरणविभागार्थं यतो भगवदुक्त क्षेत्रमुपसहरत्यतो युक्तमिच्छादिग्रहस्य सर्वानुक्तवृद्धिप्रमाप्वलक्षणार्थत्वमित्यथं । विरक्तस्य ज्ञानाधिकाराय वैराग्यार्थं क्षेत्र व्याख्यात-मित्यनुवदति—यस्पेति । क्षेत्रभेदजातस्य व्यष्टिदेहविभागस्य सर्वस्थेत्यथं । सहति समष्टिशरीरम् ॥ ६ ॥ नन्ते क्षेत्रत्रे क्षेत्रज्ञो वक्तव्यस्य हित्वा किमिल्यन्यदुच्यते तत्राह—क्षेत्रज्ञ इति । अनादिमादित्यादिना वश्यमाणिवशेषण क्षेत्रज्ञ स्वयमेव भगवान्विविक्षितविशेषणसहित ज्ञेय यत्तदित्यादिना वश्यतीति सबन्ध । किमिति क्षेत्रज्ञो वश्यते तत्राह—यस्पेति । ज्ञेय यत्तदित्यत प्राक्तनग्रन्थस्य तात्पर्यमाह—अधुनेति । अमानित्वादिलक्षण विद्धातीत्युक्तरत्र सबन्ध । ज्ञानसाधनसमुदायबोधन कुत्रोपयुज्यते तत्राह—यस्मिन्निति । योग्यमधिकृतमेव विवृणोति—यत्पर इति । प्रत्वज्ञानमिति वचनात्कथित ज्ञानसाधनमित्याज्ञञ्चाह—तिमिति । तद्विधानस्य वक्तृद्वारा द्वाद्धं सूच-यति—भगवानिति । अमानित्वादिनिष्ठस्थान्तिर्धयो ज्ञानमिति नियमार्थमाह—अमानित्विति । मानितिरो-

### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

र्गतसाहमर्थस दरयस तादशा एव दरया इच्छादयो धर्मा सन्तु न न किंचिच्छिन्नम् । आत्मनोऽसङ्गत्वमहकारसा-नृतत्व चानुभवसिद्ध श्रुती अप्यनुवद्त 'असङ्गो ह्यय पुरुष' इति, 'अमृतेन हि प्रत्यूढा ' इति ॥६॥ इदानीं ज्ञान-साधनानि विधत्ते —अमानित्वमिति । अमानित्वादयोऽपि चेतोवृत्तिविशेषा दश्यत्वाच तत्क्षेत्रविकारा एव सन्त सत्त्वगुणकार्थत्वात् ज्ञानस साधनभूता अप्युपचाराज्ज्ञानपदवाच्या भवन्ति । 'एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्' इत्युपसहा-

### ४ मधुसूदनीन्याख्या ।

लात् । अन्येषामि स्वधर्माणा स्वदर्शनमन्तरेण दर्शनानुपपत्ते खेनैव स्वदर्शने च कर्तृकर्मविरोधात् निर्विकार एव सर्वविकार-साक्षी । तदुक्त 'नर्ते स्याद्विकिया दु खी साक्षिता काविकारिण । धीविकियासहस्राणा साक्ष्यतोऽहमविकिय ॥' इति । तेन विका-रिल्लमेव क्षेत्रचिह्न नतु परिगणनिमत्यर्थ ॥ ६ ॥ एव क्षेत्र प्रतिपाद तत्साक्षिण क्षेत्रज्ञ क्षेत्राद्विवेकेन विस्तरात्प्रतिपादियतु तज्ज्ञा-नयोग्यलायामानिलादिसाधनान्याह होय यत्तदिखत प्राक्तने पश्चिम —विद्यमानैरविद्यमानेर्वा गुणैरात्मन श्लाघन मानिलम् ।

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

भारिखेतत्सर्वं मन एव' इति । तथा चेच्छादीना होयलाञ्ज्ञेयान्त करण वर्मलप्रतिपादनेन श्रुखा सर्वहेन भगवता च वैशेषिकमतस्य हेयल बोधितम् । क्षेत्रनिरूपणमुपसहरति । एतत्क्षेत्र सावकार विकारेण महदादिना तद्विकारेण चेच्छादिना सहित समासेन सक्षेपे-णोदाहृतमुक्त । यस्य क्षेत्रमेदजातस्य सहतिरिद शरीर क्षेत्रमित्युक्तं तत्क्षेत्र महाभूनादिमेदमित्र ध्रूपन्त विरक्तस्य ज्ञानाधिकाराय वैराग्यार्थं व्याख्यातमित्यर्थं ॥६॥ सप्रभाव क्षेत्रज्ञ ज्ञेय यत्तदित्यादिना निरूपयितु यस्मिन्तस्यममृतलसाधनक्षेत्रज्ञज्ञानयोग्योऽधिकृतो भवति त तत्वज्ञानसाधनगण औष्टुवें घृतमितिवज्ञानममानिलादिळक्षण विद्यादि—अमानित्वसित्यादिना ।

### ६ श्रीघरीव्याक्या।

संकरपो विचिकित्सा श्रदाऽश्रद्धा षृतिरषृतिहीं भीभीरिखेतत्सर्व मन एवं इति । सनेन च यादृगिति मतिश्वाता क्षेत्रधर्मा दर्शिता । एतत्क्षेत्र सविकारमिन्द्रियादिविकारसिंदत सक्षेपेण तुभ्य मयोक्तमिति क्षेत्रोपसद्दारः ॥ ६ ॥ इदानीमुक्तन्क्षणात्क्षेत्रादिविक्ततया क्षेयं शुद्ध क्षेत्रश्च विस्तरेण वर्णयिष्यस्तन्त्रानसाधनान्याद्द—अमानित्वमिति पञ्चमि । अमानित्व स्वगुणकावाराहित्यम् , सदम्भित्व दम्भः

<sup>🤋</sup> आयुरायु साधन

# इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्॥८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नित्वं मानिनो भावो मानित्वमात्मनः श्राघन तदभावोऽमानित्वम् । अद्भिभत्वं स्वधमेप्रकटीकरणं दिम्भत्वं तदभावोऽदिम्भत्वम् । अहिसाऽहिंसन प्राणिनामपीडनम् । आन्ति परापराधप्राप्ताववि-क्रिया । आर्जवमृजुभावोऽवक्रत्वम् । आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुराचार्यस्य ग्रुश्र्षादिप्रयोगेण सेवनम् । शौच कायमलाना मृज्जलाभ्या प्रक्षालनमन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलान्नामपनयनं शौचम् । स्थैर्य स्थिरभावो मोक्षमार्ग एव कृताध्यवसायत्वम् । आत्नविनिग्रह आत्मनो-ऽपकारकस्यात्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरणस्यातस्य विनिग्रह स्थावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध आत्मविनिग्रह ॥ ७ ॥ किंच—इन्द्रियेति । इन्द्रियार्येषु शब्दादिषु हणुहष्टेषु भोगेषु

### २ आनन्दगिरियारया।

हितोऽवलेप । स चात्मन्युक्कर्षारोपहेतु सोऽस्येति मानी न मान्यमानी तस्य मावोऽमानित्वमिति व्याकरोति स्थमानित्वमित्यादिना। प्रतियोगिमुखेनाडिम्भत्व विवृणोति—अडिम्भित्वमिति । वाङ्मनोटेहरपीडन प्राणिनामिहिस्तम्, तदेवाहिंसेलाह—अहिंसेति । परापराधस्य चित्तविकारकारणस्य प्राप्तावेवाविकृतचित्तत्वेनापकारसिहण्युत्व क्षान्तिरित्याह—क्षान्तिरिति । अवकत्वमकाटिल्य यथाहृडयव्यवहार सडिक्तप्रवृत्तिनिमित्तत्व चेत्वर्थ । 'उपनीय तु य शिष्यम्' इत्यादिनोक्तमाचार्यं व्यवच्छिनति—मोक्षति । ग्रुश्र्षादीत्यादिपट नमस्कारादिविषयम् । बाद्यमाभ्यन्तर च हिप्रकार शोच क्रमेण विभजते—शौचिमित्यादिना । मनसो रागादिमलानामिति सबन्ध । तापनयोप्यमुपदिशति—प्रतिपक्षेति । रागादिप्रतिकृलस्य भावनाविषयेषु टोपदृष्ट्या वृत्तिन्तयेति यावत् । स्थिरभावमेव विशद्यति—मोक्षेति । आत्मनो नित्यसिद्धस्थानाधेयातिशयस्य कृतो विनिग्रहन्तन्नशह—आत्मन इति ॥ ७ ॥ न केवलममानित्वादीन्येव ज्ञानस्थानतरङ्गसाधनानि कितु वैराग्यादीन्यपि तथाविधानि सन्तीत्याह—किंचेति । ३ नीलकण्डव्याख्या ( वतुषरी ) ।

रात् । तत्र विद्यमानैरिवद्यमानैर्वा गुणैरात्मन क्षाघित्व मानित्वम् । ठाभपूजाख्यात्यर्थे स्वधर्मस्य प्रकटीकरण दिन्मत्वम् । कायवाद्मनोभि प्राणिना पीडन हिसा । तेषा वर्जनममानित्वमदिन्मत्वमिहिसा च । परेणापकृतेऽपि चित्तस निर्विकारत्व क्षान्ति । आर्जवमकोटित्यम् । आचार्योपासन स्पष्टम् । शोच मृज्जठाभ्या वाह्य भावशुद्धि-रान्तरम् । स्थैर्ये मोक्षसाघने प्रवृत्तस विष्नसद्भावेऽपि तद्गणनम् । आत्मविनिग्रहो देहेन्द्रियादिप्रचारसकोच ४ मञ्जसदनीन्याख्या ।

लाभपूजाख्यात्वर्थं खधमेंत्रकटीकरण दिम्मलम् । कायवाद्धानोभि प्राणिना पीडन हिसा । तेपा वर्जनममानित्वमदिमिलमिहिं-सेत्युक्तम् । परापराधे नित्तविकारहेतौ प्राप्तेऽपि निर्विकारनित्तत्या तदपराधसहन क्षान्ति । आर्जवम् रुटित्य यथाहृदय व्यवहरणम् परप्रतारणाराहित्यमिति यावत् । आचार्यो मोक्षसाधनस्योपदेष्टाऽत्र विवक्षितो नतु मन्क उपनायाध्यापक । तस्य ग्रुश्रूषानमस्कारादिप्रयोगेण सेवनमाचार्योपासनम् । शोच बाह्यकायमळाना मृज्जळाम्या क्षाळनमाम्यन्तरः च मनोमळाना रागादीना विषयदोषद्श्येनरूपप्रतिपक्षमावनयाऽपनयनम् । स्थैर्थं मोक्षसाधने प्रश्नत्तस्यानेकविधविद्यप्राप्तारापि तदपरित्यागेन पुन पुनर्थक्वाधिक्यम् । आत्मविनिप्रह् आत्मनो देहेन्द्रियस्थातस्य स्वभावप्राप्ता मोक्षप्रतिकृत्वे प्रवृत्ति निरुष्य मोक्षसायन एव ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

विद्यमानाविद्यमानगुणैरात्मन श्राघन मानिल तद्वर्जितत्त्वममानिल, पूजालाभाद्यर्थ खर्यमानुष्ठानप्रकटीकरण दिम्भल तस्याभावो-ऽद्मिमल, कायादिभि प्राणिनामपीडन अहिसा, परापराधप्राप्तो चित्तस्याविकृतता झानित , आर्जन ऋगुभावोऽवक्रल, आचार्यस्य मोक्षसाधनोपदेष्ठु कायादिना शुश्रूषादिप्रयोगेण सेवनमाचार्योपासन, शौच कायमलाना मुज्जलाभ्या प्रक्षालन, अन्तथ रागादिमलाना मोक्षप्रतिपक्षभावनयापनय शौचम्। तथाच स्मृति 'शौच हि द्विविव प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तर तथा। मुज्जलभ्या स्मृत बाद्य भाव-शुद्धिस्तथान्तरं' इति । मोक्षमार्गे प्रवृत्तस्यानेकान्तरायप्राप्ताविष तिश्ववृत्त्यर्थ प्रयह्मपुर सर तत्रैव कृतव्यवसायिल स्थैर्यम्, आत्मो-पकारकलादात्मनो देहेन्द्रियादिसघातस्य स्थावेन सर्वत प्रवृत्तस्य सर्वस्यान्मोक्षप्रतिकृत्वमार्गात्प्रतिरुध्य सन्मार्गे स्थापनमात्मवि-निप्रह् । अमानिलादीनामेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमित्यनेन सवन्य ॥ ७ ॥ किचैहिकामुष्मिकेन्द्रियाथपु शब्दादिविषयेषु रागाभावो ६ भीषरीक्षाक्या।

राहित्यम्, अहिंसा परपीडावर्जनम्, क्षान्ति सहिष्णुत्वम्, आर्जवमवक्तता, आचार्योपासन सद्भुरसेवा, शौच बाह्यमाभ्यन्तर च, तत्र बाह्य मुळ्जलादिना, आभ्यन्तर च रागादिमछक्षाळनम्। तथाच स्मृति -'शौच तु द्विविध प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तर तथा। मुळ्जलाश्या स्मृत बाह्य मावद्युद्धिस्वर्गन्तर' इति । स्वर्य सन्मार्गे प्रवृत्तस्य तदेकनिष्ठता, आत्मविनिश्रह शरीरसयम , एनज्ञानमिति प्रोक्तमिति स० गी० ६९

अध्यायः १३

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विरागभाषो वैराग्यम्—अनहंकारोऽहकाराभाव एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं जन्म च मृत्युश्च जरा च दाधयश्च दु खानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येक दोषानुदर्शनम्, जन्मिन गर्भवासयोनिद्वारा निःसरण दोषस्तस्यानुदर्शनमाळोचनम्, तथा मृत्यौ दोषानुदर्शनं, तथा जरायां प्रश्लाशक्तिजोनिरोधदोषानुदर्शन परिभृतता चेति । तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शन, तथा दु खेष्वध्यात्माधिभूताधिदैवनिमित्तेषु अथवा दु खान्येव दोषो दु खदोषस्तस्य जन्मादिषु पूर्ववदनुदर्शनम् । दुःख जन्म दुःख मृत्यु दु खं जरा दुःख व्याधयः । दु खनिमित्तत्वाज्ञन्माः

### २ आनन्दगिरिज्यारया।

दृशदृष्टेष्वनेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्ध ज्ञान नोत्प्रवेतिति मत्वा व्याकरोति—इन्द्रियेति । आविर्भूतो गर्वोऽहकारस्तद्भावोऽपि ज्ञानहेतुरित्याह—अनहकार इति । इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमुक्तमुपपाद्यति—जन्मेति । प्रत्येक
दोषानुदर्शनमित्युक्त तत्र जन्मनि दोषानुदर्शन विशद्यति—जन्मनीति । यथा जन्मनि दोषानुसधान तथा मृत्यौ
दोषस्य सर्वग्रमिनक्वन्तनादेरालोचन कार्यमित्याह—तथेति । जन्मनि मृत्यौ च दोषानुसधानवज्ञरादिष्वपि दोषानु
सथान कर्तव्यमित्याह—तथेति । व्याधिषु दोषस्यासद्यतारूपस्यानुसधान, दु खेषु त्रिविधेष्वपि दोषानुसधान
प्रसिद्धम् । व्याख्यानान्तरमाह—अथवेति । यथा जन्मादिषु दु खान्तेषु दोषदर्शनमुक्त तथा तेष्वेव दु खाक्यदोषस्य
दर्शन स्फुटयनि—दु.खमित्यादिना । कथ जन्मादीना बाह्यन्द्रियप्राह्माणा दु खत्व तन्नाह—दु'खेति । जन्मादिषु

३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्घरी )।

॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु दृष्टेषु आनुश्रविकेषु वा शब्दादिषु वैराग्य रागाभाव । अनहकारो दर्पराहित्यम् । अयोग४ मधुसूदनीव्याख्या ।

व्यवस्थापनम् ॥ ७ ॥ किंच इन्द्रियार्थेष्विति । इन्द्रियाथेषु शब्दादिषु दृष्टेष्वानुश्रविकेषु वा भोगेषु रागविरोधिन्यस्पृद्दात्मिका चित्तरित्वैराग्यम् । आत्मश्राधनाभावेऽपि मनसि प्रादुर्भूतोऽह सर्वोत्कृष्ट इति गर्वोऽहकारस्तद्भावोऽनहकार । अयोगव्य-वच्छेदार्थ एवकार । समुच्यार्थश्वकार । तेनामानिलादीना विंशतिसख्याकाना समुच्चितो योग एव ज्ञानमिति प्रोक्त न लेक-स्याप्यभाव इत्यर्थ । जन्मनो गर्भवासयोनिद्वारा निस्सरणरूपस्य मृत्यो सर्वमर्थच्छेदनरूपस्य जराया प्रज्ञाशक्तितेजोनिरोध-

### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

वैराग्यम् । अह सर्वोत्तम इति मनसि प्रादुर्भूतो गर्वोऽहकारर्त्तद्भावोऽनहकार । गर्वस्रोक्तानुक्तनाशकलादनहकारस्यावश्यसपाद्यलः वोतनार्थं अयोगव्यवच्छेदार्थं एवकार । समुचयार्थश्रकार । तेनामानिलादीना निंशतिसख्याकाना समुचितो योग एव ज्ञान मिति प्रोक्त नलेकस्याप्यभाव इलार्थ इति केचित् । आचायेस्तु सुगमलादव्ययार्थ सर्वत्र न प्रदर्शते । जन्ममृत्युजराव्याधिदु ख दोषानुदर्शन जन्मादिषु दु खान्तेषु प्रत्येक दोषानुदर्शनम् । यद्वा दु खान्येव दोषो दु खदोषस्तस्य जन्मादिषु दर्शनमाठोचन जन्मा-दयो दु खनिमित्तलाहु ख दु खानि पुन खरूपेणैट दु खमिलेव जनमादिषु दु खदोषाजुदरीनाहेहेन्द्रियादिविषयाणा भोगेषु वैराग्यमुपजायते । ततश्वात्मदर्शनाय प्रखगात्मनि करणाना प्रवृत्तिर्भवतीत्येव ज्ञानहेतुत्वाज्ञन्मादिषु द्र खदोषानुदर्शन ज्ञानमुच्यते । तथाचोक्त विष्णुपुराणे—'आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञाला तापत्रय बुध । उत्पन्नज्ञानवैराग्य प्राप्नोत्यात्यन्तिक लयम् । आध्यात्मिको वै द्विविध शारीरो मानसस्तथा । शारीरो बहुभिर्भेदैर्भियते श्रूयता च स । शिरोरोगप्रतिश्यागन्वरग्रूलभगन्दरै । गुल्मार्श श्वास-श्वयथुच्छर्यादिभिरनेकघा । तथाक्षिरोगातीसारकुष्ठाज्ञामयसज्ञिकै । भिद्यते देहजस्तापो मानस श्रोतुमईसि । कामकोधभयद्वेष-लोममोहविषादज । शोकासूयावमानेर्ष्यामात्सर्यादिभवस्तथा । म्गनसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकघा । इत्येवमादिकैभैदैस्तापो ह्याभ्यात्मिक स्मृत । मृगपक्षिमनुष्यायै पिशाचोरगराक्षसै । सरीसृपायेश्व नृणा जन्यते चाधिभौतिक । शीतोष्णवातवर्षाम्बु विद्युदादिसमुद्भव । तापो द्विजवरश्रेष्ठ कथ्यते चाधिदैविक । "र्भजन्मजराज्ञानमृत्युनारकज तथा। दु ख सहस्रशो मेदैभिंद्यते मुनिसत्तम । सुकुमारतनुर्गमें जन्तुर्बहुमला । ते । उल्बद्धवेषितो भन्नपृष्ठश्रीव।स्थिसहति । अत्यम्ळकहुतीक्ष्णोष्णलवणैर्मातृभोजनै । अतितापिभिरत्यर्थं वर्धमानातिवेदन । प्रसारणाकुञ्चनादेर्नाङ्गना प्रभुरात्मन । शकृन्मूत्रमहापङ्कशायी सर्वत्र पीडित । निरुच्छ्वास सचैतन्य स्मरत्नन्मशतान्यथ । आस्ते गर्में ऽतिदु खेन निजक्रमेनिबन्धन । जायमान पुरीषासृङ्गूत्रशुकाविलानन । प्राजा-पखेन वातेन पीड्यमानास्थिबन्धन । अधोमुखो वै क्रियते प्रबलै सूतिमारुतै । क्रेशैर्निष्कान्तिमाप्रोति जठरान्मातुरातुर । मूर्च्छामवाप्य महताँ सस्पृष्टो बाह्यवायुना । विज्ञानभ्रशमाप्नोति जातश्च मुनिसत्तम । कण्टकैरिव तुन्नाज्ञ ककचैरिव दारित । पूर्तिव्रणान्नि पतितो घराया कृमिको यथा । जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयव पुमान् । विगलच्छीर्णदशनो वलीक्षायुश्चिरावृत । ६ श्रीघरीव्याख्या ।

पञ्चमेनान्वय ॥ ७ ॥ किंव-इिन्द्रयार्थे व्विति । जन्मादिषु दु खदोषयोरनुदर्शन पुन पुनरालोचनम् । दु खरूपस दोषस्यानुद-

**१** मधुसूदनः

# असक्तिरनभिष्वद्गः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

१ श्रीमच्छाकरसाप्यम् ।

द्यो दुःखं न पुनः स्वरूपेणैव दुःखमिति । एव जन्मादिषु दु खरोपानुदर्शनाहेहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यसुपजायते । तत प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति करणानामात्मदर्शनाय । एव जानहेनुत्वाद्यानमुच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥ किच—असिक्तिरिति । अमिक्त मिक्त रङ्गनिमित्तपु निपयपु प्रीतिमात्र तद्भावोऽसिकः। अनिभिष्वङ्गोऽभिष्वद्गामाय , अभिष्वङ्गो नाम मिक्तिविशेष एवानन्यात्म भावनालक्षणः । यथान्यस्मिन्दुखिनि दु सिनि वाहमेव मुखी दु खी च जीवति मृते वाहमेव जीवामि मिरष्यामि चेति । केत्याह पुत्रदारगृहादिषु । पुत्रेषु दारेष्वादिग्रहणादन्येष्वस्यत्यन्तेष्टेषु दासवगादिषु ।

२ आनन्डगिरिज्यारया।

दोषानुदर्शनकृत फलमाह—एवसिति । वेराग्ये सत्यात्मदृष्ट्यं करणाना तर्गाभमुग्येन प्रवृत्तिरिति वैराग्य-फलमाह—तत इति । जन्मादिदु खदोषानुदर्शन ज्ञानहेनुपु किमित्युपमग्यातमित्याशक्का वराग्यद्वारा धीहेनुत्वा-दित्याह—एवमिति ॥ ८ ॥ ज्ञानस्यान्तरङ्गमेच हेत्वन्तरमाह—किचेति । नन्वसिन्तरेवाभिग्वद्वाभावस्थाच पुनरुक्तिरित्याशक्काभिष्वङ्गोकिद्वारा निरस्यति—अभिष्वङ्गा नामेति । अन्यस्थिते पुत्रादावन्य विध्या तहते सुखादाबारमि तद्वावनाल्य शक्तिदेशेषमेवोदाहराति—यथेति । उक्तविशेषणयोराकाङ्काद्वारा विषयमाह—केत्या

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

व्यवच्छेदार्थ एवकार । समुचयार्थश्रकार । जन्मादिषु जायमान दु व प्रस ज्ययानोवाश्च दन्यादयस्तेषामनुर्गन्नम् ॥ ८॥ असक्तिरिति । सक्ति पुत्रादी ममतामात्रम् । जभिग्वङ्गम्नेन सह तादातन्याभिमानोऽयमेत्राहमिति ४ मधुसद्भीन्यात्रमा ।

परपरिभवादिरूपाया व्याधीना ज्वरातिसारादिरूपाणा, दु यानामिष्टवियोगानिष्टसयोगजानाम-यात्माविभृनाविद्वनिमित्ताना दोषस्य वातपित्तश्चिष्ममलमूत्रादिपरिपूणलेन कायजुगुप्सितलस्य चानुदर्शन पुन पुनरारोचन जन्मादिद् गान्तेषु नेप न्यानुदर्शन, जन्मादिव्याध्यन्तेषु दु खरूपदोषस्यानुदर्शनमिति वा । इद च विपन्नराग्यहेनुलना मदर्शनस्योपकरोति ॥ ८ ॥ क्चि स्तिर्ममेदमिलेतावन्मात्रेण प्रीति । अभिष्वद्गस्लहमेवायपिल्यनचलमावनया प्रात्यतिश्च अन्यस्मिन् सुतिनि दु गिनि वाऽहमेव सुखीदु विचेति तद्राहित्यमसक्तिरनभिष्यङ्ग इति चोक्तम् । कुत्र सम्लभिष्यङ्गा वर्जनीनावन आह—पुत्रदारग्रहादिषु पुत्रेयु दारेषु ग्रहेषु आदिप्रहणदन्येष्विप मलादिपु सवषु स्नहविपयेष्वत्यर्थ । निल्य च सर्वदा ममचित्तत्व हर्पविषादशन्य-

### ५ माध्योत्कपदीपिका।

दूरप्रमष्टनयनो व्योमान्तर्गततारक । नासाविवरनिर्यातलोरपुड अलहपु । प्रतरीकृतमर्यास्थितिपुष्टास्थिसहित । उत्मन्नजठरापिन् लादल्पाहारो विचेष्टित । कृ छूचक्रमणोत्थानशयनामनचेष्टित । मन्दीभवच्योप्रनेत्र सवत्रालाविलानन । आपचेस्त ममन्त्र करणेमेरणोन्मुख । तत्क्षणेऽप्यनुभूतानामस्पर्ताखिलवस्तुनाम् । सक्चदुचारेते वाक्ये ममुद्भूतनहाश्रम । आमक्कममहायामममुद्भूत-प्रजागर । अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा सवेदयते जरी । मृत्यात्मपुत्रदाराणामवमानास्परीकृत । प्रभाणागिक्याच्य वहाराहार-प्रस्पृह । हास्य परिजनस्यापि निर्धृणाशेषवान्धव । अनुभूतिमवान्यस्मिङ्गन्मन्यात्मविचिष्ठित । सन्तर्गावने वीर्धं निश्वसलितितापित । एवमादीनि दु खानि जरायामनुभूय व । मरणे यानि दु खानि प्राप्नोति श्रणु तान्यपि । श्र्यश्रीवाद्विहन्तेऽथ व्याप्ते वेपथुना स्वरम् । मुहुर्ग्लान्या परवरो मुहुर्ज्ञानलवान्वित । हिरण्य गन्यतनयभार्यास्थ्यस्य । एते स्थ मिवप्यनित ममेति ममताकुल । ममेभिद्धिमेहारोगे क्रकचेरिव दारण । शरेरिवान्तकार्साप्रेपिरिज्यमानस्थियन्य । विवर्तमानताराक्षिर्हस्त पाद् मुहु क्षिपन् । स्कुष्यमाणताल्वीष्ठकरपीडित । तत्रथ यातनादेह क्रेशेन प्रतिपयते । तापेन महता व्याप्तस्तृपा चातंस्तया सुद्धा । हेश्राह्मानित्रिक्षम्यत्वस्याप्ति व्याप्तिकरपीडित । तत्रथ यातनादेह क्रेशेन प्रतिपयते । एतान्यन्यानि चोत्राणि दु खानि मरणे नृणाम् ॥ ३५ ॥' इलादि भाष्यस्योपलक्षणार्थकेन जैन्मादिषु दु खदोषयोरनुद्र्शन जन्मसन्युजराव्याधिदु खदोषाणामनुदर्शनिति वा। दोषथ वातिपत्रक्षम्यस्यम्मलमूत्रादिपरिपूर्णेक्न कायजुपुप्तितलक्ष दैन्यादिरूपश्रेलपि वोष्यम् ॥ ८ ॥ किचासक्ति सङ्गिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रसामाव । अनभिष्वङ्ग अन्यस्थिनस्यस्यामाव । आदिपदाद्यद्यस्थलनतेष्ट दामपथादिक गृह्यते । इष्टानित्रस्थामीति चेति । पुत्रादिषु तादात्म्यभावनालक्षणसामिष्वङ्गसामाव । आदिपदाद्यस्यस्यतेष्ठ दामपथादिक गृह्यते । इष्टानिक्यम्या।

रीनमिति वा । स्पष्टमन्यत् ॥ ८ ॥ किंच-असक्तिरिति । असक्ति पुत्रादिपदार्थेषु श्रीतिलाग , अनभिष्यङ्ग पुत्रादीना सुखे

# मिय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि॥ १०॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तचोभयं ज्ञानार्थत्वाज्ज्ञानमुच्यते । निसं च समचित्ततं तुल्यचित्तता, क, इद्यानिद्योपपित्तेषु इप्यानामनिद्याना चोपपत्तय संप्राप्तयस्तालिद्यानिद्योपपत्तिषु नित्यमेव तुल्यचित्तता, इद्योपपत्तिषु न द्वव्यति न कुप्यति चानिद्योपपत्तिषु । तच्चैतिन्नत्यं समचित्ततं ज्ञानम् ॥ ९ ॥ किच—मिय चेति । मिय चेश्वरेऽनन्ययोगेनापृथक्समाधिना नान्यो भगवतो वासुदेवात्परोऽस्त्यतः स पव नो गति-रित्येव निश्चिताऽव्यभिचारिणी बुद्धिरनन्ययोगस्तेन भजनं भक्तिनं व्यभिचरणशीलाऽव्यभिचारिणी । सा च ज्ञानम् । विविक्तदेशसेवित्वं विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वाऽशुच्यादिभिः सर्पव्याव्रादिनिश्च रहितोऽरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिविविको देशसं सेवितु शीलमस्यति विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चित्त प्रसीदित यतस्तत आत्मादिभावना विविक्त उपजायतेऽतो विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानमुच्यते । अरतिररमणं क जनसंसदि जनानां प्राकृ

### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

दिना । उक्तविशेषणयोज्ञानशब्दस्थोपपित्तमाह—तचेति । सदा हर्षविषादश्च्यमनस्वमि ज्ञानहेतुरिस्याहं— निस्यं चेति । तदेव विभजते—इष्टेति । तस्य ज्ञानहेतुस्य निगमयति—तचैतदिति ॥ ९ ॥ साधनान्तरमाह— किचेति । अनन्ययोगमेव सक्षिप्त व्यनक्ति—नेत्यादिना । उक्तघीद्वारा जाताया भक्तेभँगवति स्थैर्यं दर्शयति— नेति । तत्रापि ज्ञानशब्दस्तदेतुस्वादिस्याह—सा चेति । देशस्य विविक्तस्य द्विषधमुदाहरति—विविक्त इति । तदेव स्पष्टयति—अर्ण्येति । उक्तदेशसेवित्य कथ ज्ञाने हेतुस्तन्नाह—विविक्तेष्विति । आत्मादीस्यादिशब्देन

### ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

च । पुत्रादे सुखेऽहमेव सुखी तस्य दु.खेऽहमेव दुःखीति सङ्गामिष्वङ्गौ तद्वर्जनमित्यर्थ । समचित्तत्व हर्षविषाद-राहित्यम् । कुत्र इद्यानिष्टोपपत्तिषु इद्यासौ हर्षामावोऽनिष्टप्रासौ विषादामाव ॥ ९॥ मयीतिश्लोक स्पष्टार्थः ४ मधसदनीव्याख्या ।

मनस्लम् । इष्टानिष्टोपपत्तिषु उपपत्ति प्राप्ति । इष्टोपपत्तिषु हर्षाभावोऽनिष्टोपपत्तिषु विषादाभाव इल्पर्थ । च समुचये ॥ ९ ॥ किच—मयि च भगवित वामुदेवे परमेश्वरे भक्ति सर्वात्कृष्टलज्ञानपूर्विका प्रीति । अनन्ययोगेन नान्यो भगवतो वामुदेवात्परोऽस्खत स एव नो गतिरिलेव निश्चयेनाव्यभिचारिणी केनापि प्रतिकृष्ठेन हेतुना निवारियतुमशक्या । सापि ज्ञानहेतु प्रीतिर्न यावन्मिय वामुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावित्युक्ते । विविक्त खभावत सस्कारतो वा ग्रुद्धोऽग्रुचिभि सर्पव्याद्यादिभिश्च रहित मुख्यते प्रतिकृति प्रस्ति इश्चर्याचिष्ठित प्रस्ति सम्वामित्र प्रस्ति । तथाच श्रुति 'समे ग्रुचौ शर्करविद्ववाञ्चकाविवाजिते शब्दजलाशयादिभि । मनोतुकृष्ठे न तु चश्चपीढने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्' इति । जनानामात्मशनिवमुखाना विषयभोगलम्पटतोपदेशकाना ससदि समवाये तत्त्वज्ञानप्रतिकृत्वायामरितरसणम् । साधृना तु ५ माक्योक्कवेदीपिका।

नामनिष्टाना चोपपत्तिषु प्राप्तिषु नित्य सर्वदा समिचत्तिल इष्टोपपत्तिषु हर्षस्यानिष्टोपपत्तिषु कोपस्य च वर्जन तच्चैतन्नयमिप ज्ञानान्तरङ्गसाधनलाज्ज्ञानमिस्थर्थ ॥ ९ ॥ किच मिय च परमेश्वरेऽनन्ययोगेन नान्यो भगवतो वासुदेवात्परोऽस्स्यत स एव नो गतिरिखेव निश्चिताऽव्यभिचारिणी बुद्धिरानन्ययोगोऽपृथक्समाधित्तेन भजन भक्ति केनापि कारणेन न व्यभिचरणश्चीलाऽव्यभिचारिणी। सा च ज्ञानान्तरङ्गसाधनलाज्ज्ञानम्। 'तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम्। द्दामि बुद्धियोग त येन मासुपयान्ति ते'। 'वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित । जनयसाछु वैराग्य ज्ञान यत्तदहैतुकम्' इत्युक्ते । विविक्त स्वभावत सस्कारण वा अञ्चन्यादिमि सर्पव्याद्रादिभिश्च वर्जित वननदीतटदेवालयादिदेश सेवितु श्रीलमस्येति विविक्तदेशसेवी तस्य भावो विविक्तदेशसेवित्य । यतो विविक्तत्मभावनान्तिप्रसादहेतुभूतेषु विविक्तदेशेषु सिध्यस्यतो विविक्तदेशसेवित्य ज्ञानसाधनलाज्ज्ञानम् । तथाच श्रुति 'समे छुचौ शर्करविद्वालुकाविवर्जिते शब्दजलाशयादिभि । मनोनुकूले नतु चक्षुपीलने गुहानिवाताश्र ६ श्रीधरीव्याल्या।

हु खे वाऽहमेव सुखी दु खी चेलध्यासातिरेकाभाव , इष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु प्राप्तिषु नित्य सर्वदा समिवसत्वम् ॥ ९ ॥ किंच-मिय चेति । मिय परमेश्वरे जनन्ययोगेन सर्वात्मदृष्ट्या अन्यभिचारिणी एकान्तभक्ति , विविक्त शुद्धिवित्तप्रसादकरः त देश सेवितु शीळ

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ एव क्षेत्र व्याख्यात क्षेत्रज्ञस्य । इदानीं ज्ञानसुभ्यते—अमानित्वभित्यादिना॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ अनन्ययोगेनेति परमा रमनो महेश्वरादुन्यदपर न किंचिदस्तीत्मनन्यरूपो यो निश्चयः स एव योगस्तेन निश्चयेत मग्नि भक्तिः । अतस्य सा न कदाविद्यमिषरति ।

# अध्यात्मज्ञाननिखत्वं तत्त्वज्ञानार्थद्द्यीनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदनोऽन्यथा ॥ ११ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम ।

तानां संस्कारशून्यानामविनीतानां (कलहोन्मुखितचित्ताना) संसन्समयायो जनसंसन्न संस्कार-वतां विनीताना ससत्तस्या ज्ञानोपकारकत्वादन प्राव्धनजनसंसद्यरित्रज्ञानार्थन्वाञ्ज्ञानम् ॥ १०॥ किच—अध्यात्मेति । अध्यात्मज्ञाननित्यत्वमात्मादिविषय ज्ञानमः यात्मज्ञानं निस्तिन्त्यभागो नित्य-त्वममानित्वादीना ज्ञानसाधनाना भावनापरिपाकनिमित्त तत्त्रज्ञानं तस्यार्था मोक्ष ससारोपरम-स्तस्यालोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्माधनानुष्ठाने प्रवृत्ति स्यादिति ।

आनन्दगिरियास्या ।

परमात्मा वाक्यार्थश्चोच्यते । नन्वरतिविधयत्वेनाविशेषतो जनमसन्मात्र किमिति न गृह्यते तत्राह—तस्या इति । सत सङ्गस्य भेषणमित्युपाल्यमादित्यर्थे ॥ १०॥ साधनान्तरमाह—र्किचेति । आत्मादीत्यादिशव्दोऽनात्मार्थ-सित्व क्षान विवेकस्तन्नित्यत्व तत्रेव निष्टावत्व, विवेकतिष्टो हि वाक्यार्गज्ञानसमर्था भवति । तेपा भारनापरिपाको नाम यक्षेन साधिताना प्रकर्षपर्यन्तत्व तन्निमित्त तत्रज्ञानमक्यमाद्धादकार । तत्कलालोचन किमर्थमित्याशङ्काह—तस्वेति । प्रवृत्ति स्थादित्यतस्तवज्ञानार्थदर्शनमर्थवदिति जेप । ज्ञानस्यन्तरङ्गहेनुमुक्तसुपसहर्गत—एतिदिति । ३ नीलकण्यव्यारया (चतुषरी)।

॥ १० ॥ अध्यात्मशास्त्रजे ज्ञाने निष्ठाग्रहमन्यात्मज्ञाननित्यत्वम् । तत्त्रज्ञानस्यार्थं प्रयोजनमविद्यानिर्तितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्त विश्वकः ज्ञान ज्ञानसाधनिमिति प्रोक्त वेदेषु । अज्ञान

४ मधुसूद्रनीव्याख्या।
ससिद तत्त्वज्ञानानुकूलाया रितरिचितैव। तथाचोक्तम् 'सद सर्वातमा हेय म चेत्त्यक्तु न शस्यते। म सिद्ध मह कर्तव्य सत सङ्गो हि मेषजम्' इति ॥ १० ॥ किच—अन्यातम आत्मानमि इत्य प्रत्रत्तमात्माना मिविवक् ज्ञानमध्यात्मज्ञान तिमाचि यस तत्रैव निष्ठावत्त्वम् । विवेकनिष्ठो हि वाक्यार्थज्ञानमभया भगति । तत्त्रज्ञानम्याह ब्रह्मान्मानि माक्षात्कारस्य वेदान्तवाक्य करणकस्य अमानिसादिसर्वसावनपरिपारमण्यसार्थं प्रयोजन अविद्यात्तरमर्गात्ममनिपारण्ड गिनिमित्रण्य परमानन्दात्मावाप्ति हपश्च मोक्षस्तस्य दर्शनमास्रोचनम् । तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्मा मने प्रमत्ति स्वात् । एतद्मानिसादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्ति विद्यातिसख्याक ज्ञानमिति श्रोक्त ज्ञानविरोधिस्तात् ।

५ भाष्यात्कपदीपिका । यणे प्रयोजयेत्' इति । जनाना प्राकृताना विषयलम्पटाना अविनीताना कलहोन्मिषितचित्ताना समत्समवायस्तत्रारातिरप्रीतिर्नत् सस्कारवता विनीताना तत्त्वविदा ससदि । तस्या ज्ञानोपकारकलात् । तथाचोक्त 'सङ्ग मर्वात्मना हेय म चेत्त्यक्त न शक्यते । म सद्भि सह करीव्य सन्त सङ्गस्य मेपजम्' इति ॥ १०॥ किचात्मानमि । १० अहनमात्मानात्मि निम्नानमि । भावो निखत्व सतत तत्रैव निष्ठावत्त्वमध्यात्मज्ञाननिखलम् । अमानिलादिमायनाना यत्रेन माथिताना प्रक्पेपर्यन्तलनिमित्त तत्त्वज्ञा नम् । तदिति सर्वेनाम । सर्व च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तस्य महाणो भावो यायाम्य तस्य ज्ञान तत्त्वज्ञान 'सस्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म, एकमेवाद्वितीय, नेह नानास्ति किचन, वाचारम्भण विकारो नामधेयम्' इति श्रुत्युक्तस्य ब्रह्मजगनो या गत्म्यस्य ज्ञान तत्त्वज्ञान-मिति वा तस्यार्थ प्रयोजन सर्वानर्थनि इतिपरमानन्दप्राप्तिस्वरूपो मोक्षस्तस्य दर्शनम् । 'न स पुनरावर्तते' इति श्रुत्या 'यद्भावा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम' इति स्मृत्या च तस्यव निल्लाबो बनात् । 'तद्यथेह क्मीचितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते' इलादिश्रुला प्रलक्षादिना च वर्मार्थरामानामनिललावगमाच मोक्षएव सर्वोत्रुष्टलात्परमपुरुपार्थ स च तत्त्व-ज्ञानस्य फल नान्यस्य । 'तरित शोकमात्मवित' 'तमेव विदिलातिमृत्युमेति नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय' इलादिश्रुतेन्सिव तत्त्व-ज्ञानाथीलोचने हि तत्सायनानुष्ठाने प्रयक्तिभैवति । एतदमानिलादितत्त्वज्ञानाथेद्र्भनान्त विश्वतिसख्याक ज्ञानसायनला-उज्ञानमिति प्रोक्त श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिपु प्रकृषणोक्त कथितम् । अतोऽस्माद्ययोक्तादन्यया विपरीत 'हिसामानिलदिम्भ-खमक्षमानार्जव तथा । आचार्यासेवनाशौचास्थैर्यमात्माविनियह । इन्द्रियायेष्ववैराग्यमहकारस्वथव च । जन्ममृत्युजराव्याधि-दु खदोषाप्रदर्शनम् । तथासक्तिरभिष्वद्ग पुत्रदारग्रहादिषु । निख चाममन्त्रित्वसिष्टानिष्टोपपत्तिषु । मयि नानन्ययोगेन भक्ति-६ श्रीधरीव्याख्या ।

यस्य तस्य भावस्तत्त्वम् , प्राकृताना जनाना ससदि समायामरती रत्यमाव । १० ॥ किंच—अध्यातमेति । आत्मानमिष्कृत्य वर्तमानमध्यात्मक्षान तसिषित्रत्यत्व नित्यमाव । त्वपदाथशुद्धिनिष्ठत्वमित्यथ । तत्त्वज्ञानस्यार्थे, प्रयोजन मोक्ष तस्य दर्शनम् । मो-७ अभिनवगुद्धात्वार्यन्यास्या ।

व्यक्तिचारहेतुत्वाभिगताना कामनानामभावात् तासामपि वा चित्तवृत्त्यन्तररूपाणा तदेकमगत्वात्। एव सवत्रानुसधेयम्। एतद्विपरी

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्रुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

पतद्मानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तमुकं ज्ञानमिति गोकं ज्ञानार्थत्वात्। अज्ञानं यद्तोऽसाद्यथोकाद्न्यथा विपर्ययेण मानित्व दिभात्व हिसाऽश्लान्तिरनार्जविमित्याद्यज्ञान विश्वयं परिहरणाय ससारप्रवृत्तिकारणत्वादिति ॥ ११ ॥ यथोकेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किमित्याकाङ्कायामाह—श्रेयं
यत्तित्यादि । ननु यमा नियमाध्यामानित्वाद्यो न तैर्ज्ञेय ज्ञायते । न द्यमानित्वादि कस्यचिद्रस्तुनः
परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य श्रेयस्य परिच्छेदक दृश्यते । न द्यान्यविषयेण
ज्ञानेनान्यदुपळभ्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेनाग्नि । नैष दोषो ज्ञाननिमित्तत्वाज्ज्ञानमुच्यत इति
द्यवोचाम । ज्ञानसद्दकारिकारणत्वाच—श्रेयमिति । श्रेयं ज्ञातव्यं यत्तत्वक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावः

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

किमिति तस्य विशेयत्विमत्याशङ्काह—परिहरणायेति । तत्र हेतु —संसारेति । तस्य प्रवृत्तिरूपितसद्धेतुत्वानमानित्वादि त्याज्य ज्ञाते च त्याज्यत्वे तेन तस्य श्रेयतेत्यर्थ । इतिशब्द साधनाधिकारसमास्यर्थ ॥ ११ ॥
उत्तरप्रन्थमवतारयित—यथोक्तित । अमानित्वादीना ज्ञानत्वमाक्षिपित—निवित । वस्तुपिरच्छेदकत्वाज्ज्ञानत्वमाशङ्काह—नहीति । परिच्छेदकत्वाज्ज्ञानत्व ज्ञानत्वात्परिच्छेदकत्वमित्यन्योन्याश्रयादित्यभिप्रेत्याह—सर्वेत्रेति ।
स्वार्थस्येव ज्ञान परिच्छेदकमित्येतव्यतिरेकद्वारा विशदयित—नहीति । व्यतिरेकदृष्टान्तमाह—यथेति । अमानित्वादीना ज्ञानत्वमाक्षिप्त प्रतिक्षिपिति—नैष दोष इति । तत्र हेतुत्वेनोक्त स्वारयित—झानेति । तेषु ज्ञानशब्दे
हेत्वन्तरमाह—ज्ञानेति । अमानित्वादीना ज्ञानत्वमुनत्वा ज्ञातव्यमवतारयित—क्षेयमिति । प्रभद्वारा ज्ञेयप्रवचनस्य

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्वरी)।

ज्ञानिवरोधि इतोऽन्यथा यत्तत् मानित्वादिकमित्यर्थ । तस्तात्तत्परित्यागेनामानित्वादिकमेवोपादेयमिति भावः ॥ ११ ॥ एव क्षेत्र व्यास्याय स च यो यत्प्रभावश्रेत्युक्त क्षेत्रज्ञस्वरूप तस्य मायिक प्रमाव व्याचष्टे—-क्षेयमिति । एतैर्ज्ञान-साधनैर्यज्ज्ञेय तत्प्रवक्ष्यामि । यज्ज्ञेय ज्ञात्वा अमृत मोक्षमश्चते प्राप्तोति । तस्य स्वरूप तावदाह—अनादिम-दिति । आदिमत् अव्यक्तम् 'तस्तादव्यक्तमुत्पन्नम्' इति तदुत्पत्तिसरणात् । तदन्यदनादिमत् । अनादीत्येतावत्युक्ते

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

तस्माद्शानपरित्यागेन ज्ञानमेवोपादेयमिति भाव ॥ ११ ॥ एमि साधनैर्ज्ञानशिन्दते कि ज्ञेयमित्यपेक्षायामाह—यत् ज्ञेय मुमुक्षुणा तत्प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण रपष्टतया वक्ष्यामि । श्रोतुरिभमुखीकरणाय फलेन स्तुवन्नाह—यद् वक्ष्यमाण ज्ञेय ज्ञालाऽमृतमम्-तलमश्चते । ससारान्मुच्यत इत्यर्थ । किं तत् । अनादिमत् आदिमन्न भवतीत्यनादिमत् । पर निरतिश्चय ब्रह्म सर्वतोऽनविच्छन्न पर्भत्मस्तुते । अत्रानादीत्येतावतैव बहुवीहिणार्थलामेऽप्यतिशायने नित्ययोगे वा मतुप प्रयोग । अनादीति च मत्परिमिति च पद् केचिदिच्छन्ति । मत् सगुणाह्रह्मण पर निर्विशेष रूप ब्रह्मेत्यर्थ । अह वासुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्थेति लपव्याख्यानम् ।

### ५ मान्योत्कवदीपिका ।

रव्यभिचारिणी । विकीणेदेशसेविलमरतिर्जनससि । नाध्यात्मज्ञाननित्यल ज्ञानार्थादर्शन तथा । इलेतज्ज्ञेयमज्ञान हेय ससा-रकारणम् ।' तथा चैतत्परित्यागेन ससारोपरमायामानिलादिकमुपेयमिति भाव ॥ ११ ॥ यथोक्तज्ञानसाधनेन ज्ञानशिव्दिने ज्ञेय किमिलाकाङ्क्षायामाह—क्षेयामेति । उक्तज्ञानसाधनपरिपाकळ्ध्याक्षात्कारवृत्तिविषय ज्ञेय । नचैवमन्त करणवृत्तिविषय-लेन ब्रह्मणो दश्यल तत्य वृत्तिविषयत्वेन ज्ञेयलेऽपि फलविषयलामावेन दश्यलामावात् । तथाच श्रुति 'स वेत्ति वेच न च त-र्यास्ति वेत्ता, विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' इलाचा । ज्ञेय यत्तत्प्रकर्षण यथावत् वक्ष्यःभ । फलप्रदर्शनेन श्रोतार रोचयन्न-भिमुखीकरोति । यज्ज्ञेय ज्ञालाऽमृतमपुनरावृत्तिलक्षण मोक्षमश्चते । मुक्तो भवतील्यं । किं तदिलत आह । अनादिमत् आदि-रस्यास्तीलादिमत् नादिमद्नादिमत् पर निरतिशय ब्रह्म ज्ञेयमिल्यं । यत्तु अनादिमदिति च्छेदे बहुवीहिणोक्तेऽथें मतुप

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

क्षस्य सर्वोत्कृष्टतालोचनमित्यर्थे । यतदमानित्वमदिन्भत्वमित्यादिविञ्चतिसख्यात्मक यदुक्तमेतज्ज्ञानिति प्रोक्त, ज्ञानसाधनत्वाद् । अतोडन्यथासादिपरीत मानित्वादि यदेतदज्ञानमिति प्रोक्त वसिष्ठादिभि , ज्ञानविरोधित्वाद् । अत सर्वथा त्याज्यमित्यर्थे ॥ ११ ॥ प्रमि साधनैर्थज्ज्ञेय तदाह—ज्ञेयमितिषड्भि । यज्ज्ञेय तत्प्रवक्ष्यामि । ओतुरादरसिद्धये ज्ञानफळ दर्शयति । यद्वक्ष्यमाण

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याद्या ।

क्षमञ्चात यथा मानित्वादीनि ॥ १० ॥ ११ ॥ एतेन ज्ञानेन यञ्चेय तदुच्यते—ज्ञेय यत्तदिलादिना । अनादिमदिलाभिर्विशेषणैर्वसस्य

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

द्वस्थामि । किं फलं तदिति प्ररोचनेन श्रोतुरिममुखीकरणायाह । यज्क्षेयं क्षात्यामृतममृतत्वमश्चृते न पुनिर्म्भियत इत्यर्थः । अनादिमदादिरस्यास्तीत्यादिमम्नादिमद्गादिमत् । किं तत्पर निरित्शयं ब्रह्म क्षेयमिति प्रकृतम् । अत्र केचिद्नादिमत्परिमिति पदं छिन्दिन्त बहुवीहिणोक्तेऽथें मतुप आनर्थक्यमिति प्रकृतम् । अत्र केचिद्नादिमत्परिमिति एदं छिन्दिन्त बहुवीहिणोक्तेऽथें मतुप आनर्थक्यमिति । सत्यमेवमपुनरुक्त स्यादर्थश्चेत्संमवति, न त्वर्थः सभवति ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेघेनेव विजिक्षापित्याम् सत्त्वमासदुरुपत इति । विशिष्टशक्तिमत्त्वप्रदर्शन विशेषप्रतिषेघश्चेति विप्रतिषिद्धम् । तस्यान्मतुषो बहुवीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः स्ठोकपूरणार्थः । अमृतत्वफलं क्षेयं मयोच्यत इति प्ररोचनेनामिमुखीकृत्याह न सत्तज्क्षेयमुच्यत इति नाप्यसत्तदुच्यते । ननु महता परिकरः

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

फल्युक्ता प्ररोचन कृत्वा तेन श्रोतुराभियुक्यमापाद्यितु प्ररोचनफलोक्तिपरमनन्तरवाक्यमिलाह—िकिमित्यादिना । तदेव विश्तनिष्ट—अनादिमदिति । आदिमत्त्वराहित्यमच्याकृतल्याप्यस्यतो विशेप दर्शयति—िकं
तदिति । भोकुरिप भोग्यात्परत्वमित्यतो विश्तनिष्ट—ब्रह्मेति । अनादीत्येक पद मत्परमिति चापरमिति पदच्छेदान्न
पुनरुक्तिरिति मतान्तरगुत्थापयति —अन्नेति । एकपद्व्यसभवे किमिति पदह्यमित्याशक्काह—बहुद्वीहिणेति ।
आदिरस्य नास्तीति यो बहुद्वीहिणोक्तोऽर्थसासिन्नादिमत्त्वनिषेषे नास्ति मतुपोऽर्थवत्त्वमिति मनुवानथ्वयमनिष्ट
स्थादिति मत्त्वा पद छिन्दन्तीति पूर्वेण सबन्ध । आदिरस्य नास्तीत्यनादीत्युक्त्वा मत्परमित्युच्यमाने कोऽर्थे
स्थादित्याशक्काह—अर्थेति । उक्तव्याक्यानस्यायुक्तवाक्षाय पुनरुक्तिसमाधिरित्याह—सत्यमिति । अर्थासमवं
समर्थयते—ब्रह्मण इति । तथापि विशिष्टशक्तिमत्त्व किं न स्थादित्याशक्काह—विशिष्टेति । तथापि मतुपो
बहुद्वीहिणा तुस्यस्यर्थस्य कय नानर्थवय वन्नाह—तस्मादिति । अनादिमत्यर ब्रह्मस्य पक्षान्तर प्रतिक्षिप्य स्वपक्षसमर्थित , सप्रति ब्रह्मणो ब्रह्मत्वादेव कार्यकारणात्मकत्वप्राप्तावुक्तानुवादद्वारा न सदित्याद्यवतारयति—अमृतत्वेति ।
सत्कार्यमभिव्यक्तनामरूपत्वात्,असत्कारण तद्विपर्ययादिति विभाग । ज्ञेयप्रवचनमिनविन्यविपयत्वाद्यक्रमप्रतिकृत्वमिस्थाक्षिपति—निन्विते । निर्विशेषस्य वस्तुनो ज्ञेयस्वात्तद्विषय प्रवचन प्रक्रमानुकृत्वमित्युक्तरमाह—नेत्यादिना ।
३ नीलकण्यव्याल्या (चर्तर्पति)।

प्रवाह नित्यत्वमन्यक्तादीनामप्यक्तीति तेषामप्यनादिताया प्राप्ताया तत्प्रतिषेधार्थमनादिमदित्युक्तम् । यद्वा आदिमच ततः पर चादिमत्परे कार्यकारणे ताम्यामन्यद्नादिमत्परमिति । अतएव पर निर्विशेष नत्वपर सविशेषम् । अद्य

निर्विशेषस्य ब्रह्मण प्रतिपाद्यलेन तत्र शक्तिमत्त्वस्यावक्तव्यलात्। निर्विशेषलमेवाह् न सत्तन्नासदुच्यते इति । विधिमुखेन प्रमाणस्य विषय सच्छन्देनोच्यते निषेधमुखेन प्रमाणस्य विषयस्लसच्छन्देन । इद् तु तदुभयविलक्षण निर्विशेषलात् स्वप्रकाशचैतन्यल्पलाच । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादिश्चते । यसात्तत् ब्रह्म न सत् भावलाश्रय नासत् अभावलाश्रय अतो नोच्यते केनापि शन्देन मुख्यया वृत्या । शन्दप्रवृत्तिहेत्ना तत्रासभवात् । तद्यथा गौरश्व इति वा
जातित , पचित पठतीति वा कियात , श्रृक्त कृष्ण इति वा गुणत , धनी गोमानिति वा सबन्धतोऽर्थं प्रत्याययि शन्द ।
अत्र कियागुणसबन्धेभ्यो विलक्षण सर्वोपि धर्मो जातिल्प उपाधिल्पो वा जातिपदेन सग्रहीतो यहच्छाशन्दोऽपि हित्यहभ शास्त्रोत्वर्वविषका ।

आनर्थक्यप्रसङ्गादुक्तार्थानामप्रयोगादितिन्यायात् मत्परमिति च्छेद । सह वासुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्य तन्मत्परमिखर्थं इति तद्म । सक्त्रासदुच्यत इति सर्वविशेषप्रतिषेधेन विजिज्ञापयितलेन विश्विष्टशक्तिमत्त्वप्रदर्शनस्य विप्रतिषिद्धत्वेनोक्तार्थासमवात् । तस्मान्मतुपो बहुवीहिसमानार्थत्वेऽप्यतिशायने निल्योगे वा स्छोकपूरणार्थं प्रयोग । नैनु मम विष्णो पर निर्विशेष रूप मत्तर्भागुणात् ब्रह्मण परमिति वा । श्रृद्धा आदिमच तत परं चादिमत्परे कार्यकारणे ताम्यामन्यदनादिमत्परमिलेव मतुप सार्थ-कल्यसमेव किमित्याचार्येरेवमुक्तमिति चेत् परमिति विशेषणादेव सगुणात्परस्य निर्विशेषस्य लामेन मत्पदवैयर्थ्यं मत्त परतरं नान्य-दिल्यादिना विरोध परपदस्य पूर्वनिपातापत्तिं कार्यकारणान्यलस्य न सदिल्यादिविशेषणेऽन्तर्भाव चाभित्रेलेति गृहण । एतेनानादि-सत्परमिल्येक पदम् । अनादिर्माया तद्वतो मायाविष्टिक्वादनायज्ञानवतो जीवात्पर निर्मायमज्ञानकृतजीवलोपाधिरहित चेलेव-मादि यत्किवित्कल्पनमस्मदादिभि कियमाणमपि हेर्य परमिति विशेषणेनैवोक्तार्थस्य लामेनानादिमत्पदस्य वैयर्थ्यात् । इश्रीषरीव्याक्या ।

शालाऽमृत मोक्ष प्राप्नोति । किं तत् अनादिमत् आदिमन्न भवतीत्वनादिमत् । पर निरतिशय महा । अनादीत्वेतावते बहुनीहिणा

<sup>🤋</sup> भीधर २ नीलकाण्ठः,

### २ श्रीमण्डाकरमाप्यम् ।

बन्धेन कण्ठरवेणोद्धष्य श्रेयं प्रवक्ष्यामीत्यनतुरूपमुक्त न सत्तन्नासदुच्यत इति । न, अनुरूपमेवोक्तम् । कथं सर्वासु ह्युपनिषत्सु श्रेयं ब्रह्म 'नेति नेत्यस्थूलमनणु' इत्यादिविशेषप्रतिषेधेनैव निर्दिश्यते नेदं तिदिति वाचोऽगोचरत्वात्। नतु न तदस्ति यद्धस्त्वस्तिशब्देन नोच्यते। अथास्तिशब्देन नोच्यते नास्ति तज्श्रेयम् । विप्रतिषिद्धं च श्रेय तदस्तिशब्देन नोच्यत इति च । न तावन्नास्ति नास्तिबुद्ध्यविषय-त्वात् । ननु सर्वा वुद्धयोऽस्तिनास्तिबुद्ध्यनुगता एव । तत्रैव सति श्रेयमप्यस्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यान्ना । नातीन्द्रियत्वेनोभयवुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्वान्नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्वान्त् । यद्धीन्द्रियगम्य वस्तु घटादिकं तदस्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्वान्नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्वान्त् । इदं तु श्रेयमतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाणगम्यत्वान्न घटादिवदुभयवुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयिस-त्यतो न सत्तन्नासदित्युच्यते । यन्तृकं विरुद्धमुच्यते श्रेयं तन्न सत्तन्नासदुच्यत इति। न विरुद्धम् 'अन्य देव तिद्विदिताद्यो अविदिताद्घि' इति श्रुते । श्रुतिरिप विरुद्धार्थेति चेद्यथा यन्नाय शालामारभ्य देव तिद्विदिताद्यो अविदिताद्घा इति । इति श्रुते । श्रुतिरिप विरुद्धार्थेति चेद्यथा यन्नाय शालामारभ्य

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

अनिवांच्यत्वे न सत्तक्कासिद्युच्यमाने कथमिद्मनुरूपिनित पृच्छति—कथिमिति । ब्रह्मास्मभकाशस्य सिद्धत्वातद्र्थं विधिमुखेनोपदेशायोगाद्ध्यस्ततद्धर्मनिवृत्तये निषेधद्वारोपदेशस्य वेदान्तेषु प्रसिद्धरारोपितविशेषनिषेधरूपिन्
प्रवचनमुचितिनित परिहरति—सर्वास्तित । ज्ञेयस्य ब्रह्मणो विधिमुखोपदेशायोगे हेतुमाह—वाच्च हति । ब्रह्मणोऽस्तिशब्दावाच्यत्वे नरविषाणवक्कास्तित्वमित्यनिष्टमाशङ्कते—निव्वति । एवमुत्सर्गेऽपि ब्रह्मणि किमायातिमत्या
शङ्काह—अथिति । ज्ञेयसास्तिशब्दावाच्यत्वे व्याधातश्रेत्याह—विप्रतिषिद्धं चेति । अस्तिशब्दावाच्यत्वाद्वस्तु
ब्रह्मस्त्रप्रयोजकत्वमाह—न तावदिति । नास्तिबुद्धिविपयत्वमेवावस्तुत्वे निमित्तमतस्तद्भावाद्वद्भणो नावस्तुतेस्थेतदेव व्यक्तीकर्तुं चोद्यति—निविति । सर्वासा धियामस्तिधीत्वेन नास्तिधीत्वेन वानुगतत्वेऽन्यतरधीगोचरत्वाभावे ब्रह्मणोऽनिर्वाच्यत्व दुर्वारमिति फलितमाह—तन्नेति । ब्रह्मणो ध्वादिवैकक्षण्यादुभयबुद्धयविषयत्वेऽपि नानिर्वाच्यतेस्याह—नेत्यादिना । ध्वादेरिन्द्रयमाह्यस्योभयबुद्धिविषयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदमाह्यस्य नोभयधीविषयत्व तथापि
नानिर्वाच्यत्व सिद्धदेकतानस्य शब्दममाणाद्विषयत्वेन दृष्टत्वादित्युक्तमेव प्रपञ्चरिति । परोक्त विरोधमनुवद्ति—यन्तिते । श्रस्यवष्टम्मेन निराचष्टे—न विरुद्धमिति । सापि विरुद्धार्थत्वानुमान बोधकस्याविरोधापेक्षत्वादिति शङ्कते—श्रुतिरिति । तस्या विरुद्धार्थत्वेनाप्रामाण्ये दृष्टान्तमाह—यश्चेति । प्राचीनवश ३ नीळकण्डव्यास्या (चर्चरी)।

त्रिविधपरिच्छेदशून्यम् । न सत् प्रधानपरमाण्वादिवत्सदिति नोच्यते । नाप्यसत् शून्यवदसदिप नोच्यते । तथाच श्रुति 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्' इति । असच्छिन्दितस्य शून्यस्य ४ मधसदनीन्याक्या ।

पित्यादिर्यं कचनधर्मं खात्मान वा प्रति निमित्तीकृत्य प्रवर्तत इति सोपि जातिशब्द । एवमाकाशशब्दोपि तार्किकाणा शब्दा-श्रयखादिरूप य कचिद्धमं पुरस्कृत्य प्रवर्तते । खमते तु पृथिव्यादिवदाकाशव्यकीना जन्यानामनेकखादाकाशखमपि जाति-रेवेति सोपि जातिशब्द । आकाशातिरिक्ता च दिक् नास्त्येव कालश्च नेश्वरादतिरिच्यते । अतिरेके वा दिकालशब्दावप्युपा धिविशेषप्रवृत्तिनिमित्तकाविति जातिशब्दावेव । तस्मात्प्रवृत्तिनिमित्तचातुर्विध्याचतुर्विध एव शब्द । तत्र न सत्तवासदिति जातिनिषेध कियाग्रुणसबन्धानामपि निषेधोपलक्षणार्थ । एकमेवाद्वितीयमिति जातिनिषेधस्तस्या अनेकव्यक्तिवृत्तेरेकसिन्न-

### ५ माज्योत्कर्वदीपिका।

अनादिमत्पर ब्रह्म हेपमस्तत्वफल मयोच्यत इति प्ररोचनेनाभिमुखीकृत्याह । सत् कार्यमभिव्यक्तनामरूपलात् असत् कारण तिह्वपर्ययात् । तथा च तण्होय सकोच्यते नाप्यसदुच्यते । ननु ह्रेय वक्ष्यामीति महता कण्ठरवेणोद्धृष्य न सत्त्रन्नास-दुच्यत इत्यननुरूपमुक्तमितिचेन्न । स्वयज्योतीरूपस्य परब्रह्मण विधिमुखेनोपदेशायोगादष्यस्तातद्धर्मनिवृत्तये निषेधद्वारो-पदेशस्य श्रुतिषु प्रिवेद्धरारोपितिवेशेषनिषेधरूपस्य प्रवचनस्य प्रतिज्ञानुरूपलात् । तथाच श्रुतय 'अथात आदेशो नेतिनेति, अस्थूल्मनणु, अपूर्वमनपरम्' इत्यादय । एवच ह्रेयस्य ब्रह्मणो वाचो गोचरलात् श्रुत्यादौ निषेधमुखेनैवोपदेशो नलिद तिति विधिमुखेनेति भाव' । ननु ब्रह्मणोऽस्तिशब्दावाच्यत्वे नास्तिशब्दवाच्यशश्विषणवन्नास्तिलप्रसङ्ग इति चेन्न । शश्रश्यन्वद्भाणो नास्तिश्रीविषयलाभावात् । ननु सर्वासा बुद्धीनामस्तिनास्तिलानुगतलेन ब्रह्मणोऽन्यतरबुद्धविषयलेनानिर्वाच्यत्व दुर्वारमितिचेन्न ।

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

अनादिमस्ते सिकेडिप पुनर्भेतुप अयोगश्छान्दसः। यदा अनादीति मत्परमिति च पदद्वयम् । मम विष्णोः पर निर्विशेष रूप ब्रह्मेलर्थं । अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

रूपाक्षेपातुप्राहकं सर्वप्रवादान्तराभिहितविज्ञावाष्ट्रध्यभावकसुरुयते । एतानि च विशेषणानि पूर्वभेव व्याक्यातानीति कि निष्पलया पुन-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

को हि तद्वेद यद्यमुष्मिं होकेऽस्ति वा न वेतीत्येवसिति चेत्। न, विदिताविदिताभ्यामन्यत्वश्रुतेरव्दय-विश्वेयार्थप्रतिपादनपरत्वात्। यद्यमुष्मिन्नित्यादि तु विधिशेषोऽर्थवाद् । उपपत्तश्च सदादिशब्देव्रह्म नोच्यत इति। सवों हि शब्दोऽर्थप्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमाणश्च श्रोतृभिक्तांतिक्रियागुणसंवन्ध-द्वारेण संकेतग्रहण सव्यपेक्षोऽर्थ प्रत्याययति। नान्यथाऽदृष्टत्वात्। तद्यथा गौरश्च इति वा जातितः, पचित पठतीति वा क्रियात , शुक्क कृष्ण इति वा गुणत , घनी गोमानिति वा सवन्धतः, नतु ब्रह्म जातिमदतो न सदादिशब्दवाच्य नापि गुणवद्येन गुणशब्देनोच्येत निर्गुणत्वान्नापि क्रियाशव्दवान्यं निष्क्रयत्वात् 'निष्कल निष्क्रय शान्तम्' इति श्रुनेः। नच सवन्येकत्वादद्वयत्वाद्विपयत्वादात्म-स्वाच न केनचिच्छब्देनोच्यत इति युक्त 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ॥ १२॥ सच्छव्दः

### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

सच्छिब्दितस्य प्रधानस्य रज शिब्दिताना परमाणूना परव्योमशब्दितस्य अस्मदिममतस्याव्यक्तसापि सृष्टेः प्राक् निषेधं

समवात् निर्गुण निष्किय शान्तमिति गुणिकयासवन्याना क्रमेण निषेध । 'असङ्गो ह्यय पुरुष ' इति च । 'अयात आदेशो नेति नेति' इति च सर्वनिषेध । तस्मात् ब्रह्म न केनिचच्छ०देनोच्यत इत्युक्त युक्त । तिर्हे कथ प्रवक्ष्यामीत्युक्त कथ वा 'शास्त्रयोनिलात्' इति सूत्र, यथाकथचिल्रक्षणया शब्देन प्रतिपादनादिति ग्रहाण । प्रतिपादनप्रकारश्चाश्चर्यवत्पर्यति कथिदेन-

### ५ भाष्योस्कवदीपिका ।

इन्द्रियमाह्यघटादेरुमयनुद्धिविषयाद्विलक्षणस्यातीन्द्रियस मह्मणस्यद्विषयलेति शब्दैकप्रमाणगम्यलेन ह्रेयलानपायात् । किच गौरश्च इति वा जातित , पचित पठतीति वा कियात , शुक्क कृष्ण इति वा गुणतो, धनी गोमानिति वा सवन्यत सर्वो गवादिशब्दोऽर्थं प्रलाययति । नतु मह्म जात्यादिमदतो न सदादिशब्दवाच्य । तथाच श्रुनय 'अगोत्रमवर्णं, निष्क्रय शान्त, केवलो निर्गुणश्च, एकमे-वाद्वितीयम्' इत्याद्या । तथाचाविषयलादात्मलाकेनापि शब्देन मुख्यया वृत्त्या मह्म नोच्यत इति युक्तम् । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहं इत्यादिश्वतिभ्यश्च । 'त लौपनिषद पुरुष पृच्छामे' इत्यत्र तु निषेधमुखोपदेशेनोपनिषदप्रतिपाद्यमित्यर्थं इत्यवित्रीय । यत्तु प्रणार्थात्व इत्यसाद्वातो परशब्दव्युत्पत्ते पर पूर्णं त्रिविधपरिच्छेदशून्य । नतु देशकालवस्तूनामद्वेतमवेऽसत्त्वात्यक्तत्कृतच्छेद इत्याशक्क्याविद्याविल्यस्व तेषा वक्तु मद्य विद्योनष्टि—अनादिमदिति । अनादि अज्ञान तद्वत्तत्सबन्धीन्त्रत्वात्र्याकृति स्व । नन्वय शान्तिकर्मणि वेनालोदय यदज्ञानमेवानादिवितीयमङ्गोकियन इत्याशक्क्यान्त्रान् विद्यावित्रा समव इति भाव । नन्वय शान्तिकर्मणि वेनालोदय यदज्ञानमेवानादिवितीयमङ्गोकियन इत्याशक्क्यान्त्रान्तिविच्यति । भुनगेनेव रज्ञुनांज्ञ नेन मद्य सिद्धितीयमिति भाव । यद्वास्मिन्त्याख्याने द्वितीयनकारवैयर्थ्याद्रद्वीव विशेषणीयत्र तद्वच निर्वाद्यति नोच्यतेऽनिर्वचनीय न भवति । सत्त्वेन निर्वपणादतोऽर्थाद्वाद्यज्ञानमेवानिर्वचनीयमित्यर्थं इति तिव्यन्त्यम् । हेयप्रवचनं प्रतिज्ञावाज्ञाननिरुपणस्थानैन्तियात् । अज्ञानवतो जीवस्य ज्ञातलेन क्रेयलामावात्र मद्या विशेषणीयमिति पक्षे तत्सन्त्रव्यते इत्यतिवावति निर्वादेऽविद्यध्यपंति 'नासदासीचो सदासीत्र' इत्यादिश्वत्या विरोधापत्तेविति दिक् ॥ १२ ॥ नतु सर्व-वुच्यते इत्यतिवति निर्वादेऽविद्यप्रयोपते 'नासदासीचो सदासीत्र' इत्यादिश्वत्या विरोधापत्तेविति विर्व ॥ १२ ॥ नतु सर्व-वुच्यते इत्यत्यावति निर्वाद निर्वाद विराधापति 'नासदासीचो सदासीत्र' इत्यादिश्वत्या विरोधापत्तिविति विर्वा ॥ १ ॥ नतु सर्व-विद्याव्यति विराधापति

तदेवाह । न सत् न चासदुच्यते । विधिमुखेन प्रमाणस्य विषय सच्छन्देनोच्यते । निषेषस्य विषयस्त्वसच्छन्देनोच्यते । इद तु भ०गी० ७०

# सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षित्रिारोमुखम् । सर्वतःश्चितमञ्जोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥

### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम ।

प्रत्ययाविषयत्वादसत्त्वाशङ्कायां श्रेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयंस्तदाशङ्कान्वित्त्यर्थमाह—सर्वत इति। सर्वतःपाणिपादं सर्वत पाणयः पादाश्चास्येति सर्वतःपाणिपादं तज्ञ्चयम्। सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रश्चास्तित्वं विभाव्यते। क्षेत्रश्च क्षेत्रश्चे स्वेत्रोपाधिन उच्यते क्षेत्र च पाणिपादा-दिभिरनेकथा भिन्नम्। क्षेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषज्ञातं मिथ्यैव क्षेत्रश्चस्येति तद्पनयनेन श्चेयत्वमुक्तं न सत्त्वासदुच्यत इति।उपाधिकृत मिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय श्चेय धर्मवत्परिकल्प्योच्यते सर्वतः-पाणिपादमित्यादि। तथाहि सप्रदायविदा वचनम् 'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्चयते' इति। सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादाद्यो श्चेयशक्तिसङ्कावनिमित्तस्वकार्या इति श्चेयसङ्कावे

### । आनन्द्रशिक्याख्या

किल्पतहैतसत्तास्कृतिंप्रद्रवेनेश्वरत्वेन च सत्त्व दर्शयन्नादौ देहाडीना प्रवृत्तिमता रथादिवद्चेतनाना प्रेक्षापूर्वंकप्रवृत्तिमत्त्वाचेतनाधिष्ठितत्त्वमनुमिमानस्त्रप्रस्रकेतन ब्रह्मेत्याह—सच्छुब्देति । तदस्तित्वमिति तच्छब्दो ज्ञेयब्रह्मार्थ ।
तदाशक्केति तच्छब्देनासत्त्वमुच्यते । ननु सर्वदेहेषु पाणिपादमस्रोति कथ पाणीना च पादाना च देहस्थत्वेनातमधर्मत्व तन्नाह—सर्वेति । करणप्रवृत्ती रथादिप्रवृत्तितत्प्रेक्षापूर्वंकप्रवृत्तिमत्त्वाचेतनाधिष्ठानुपूर्विकेस्थ । उक्तप्रवृत्त्या
चेतनास्तित्वसिद्धाविष कथ क्षेत्रज्ञास्तित्वमित्याशङ्का चेतनस्यव क्षेत्रोपाधिना क्षेत्रज्ञत्त्वाचेतनास्तित्व तद्सित्वमेवेत्याह—क्षेत्रज्ञस्त्रोति । तस्य क्षेत्रोपाधित्वेऽपि कथ पाणिपादाक्षिशिरोमुलादिमत्त्वमित्याशङ्काह—क्षेत्र चेति ।
अतश्रोपाधितस्तिस्मिन्वरोषोक्तिरिति रोष । कथ तिर्हे न सत्तन्नासदिति निर्विरोषत्वोक्तिरित्याशङ्काह—क्षेत्रति ।
पाणिपादादिमत्त्वमौपाधिक मिथ्या चेउज्ञेयप्रवचनाधिकारे कथ तदुक्तिरित्याशङ्काह—उपाधीति । मिथ्यारूपमपि
ज्ञेयवस्तुज्ञानोपयोगीत्यत्र वृद्धसमितमाह—तथाद्दीति । पाणिपादादीनामच्यगतानामात्मधर्मत्वेनारोष्य व्यपदेशे को
हेतुरिति चेत्तनाह—सर्वेत्रिति । श्रेयस्य ब्रह्मण शक्ति सनिधिमात्रेण प्रवर्तनसामर्थं तत्सत्त्व निमित्तीकृत्य स्वकार्य-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

द्र्शयित ॥ १२ ॥ एव स च य इत्येतत्क्षेत्रज्ञस्वरूपमपास्तसमस्तिविशेषमुपपाद्य यध्यमाव इति प्रतिज्ञात तस्य प्रभाव वैश्वरूप्यलक्षणमुपपादयित—सर्वत इति । सर्वतः सर्वासु दिक्षु अन्तर्वहिश्च पाणयः पादाश्चास्य सन्तीति सर्वतः-पाणिपादम् । एव सर्वतः अक्षीणि शिरासि मुखानि च यस तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वत श्रुतिमत् श्रवणवत् । लोके सर्वे आवृत्य व्याप्य तिष्ठति । यथा स्वप्नदक् तैजसो वासनामयेनैव पाणिपादादिना स्वाप्त प्रपन्नमनुभवति । तस्य च जाग्रत्काले उपाविभूत पिण्डगतमेव पाणिपादादिक तदेव स्थूलप्रपन्नानुभवसस्काराधानद्वारा वासनामयस्य

### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या ।

मिल्रात्र व्याख्यात । विस्तरस्तु भाष्ये द्रष्टव्य ॥ १२ ॥ एव निरुपाधिकस्य ब्रह्मण सच्छब्दप्रलयाविषयलादसत्त्वाशङ्काया नासिद् ल्यनेनापास्तायामपि विस्तरेण तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थं सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण चेतनक्षेत्रज्ञरूपतया तदस्तिल प्रतिपादयन्नाह सर्वत । सर्वेषु देहेषु पाणय पादाश्चाचेतना खखव्यापारेषु प्रवर्तनीया यस्य चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य तत्सर्वत पाणिपाद ज्ञेय ब्रह्म सर्वाचेतनप्रवृत्तीना चेतनाधिष्ठानपूर्वकलात्तस्मिन्क्षेत्रज्ञे चेतने ब्रह्मणि ज्ञेये सर्वाचेतनवर्गप्रवृत्तिहेतौ न नास्तिताशङ्केत्यर्थं । एव सर्वतोऽक्षीणि श्विरासि मुखानि च यस्य प्रवर्तनीयानि सन्ति तत्सर्वतोऽक्षिश्विरोमुख । एव सर्वत श्रुतय श्रवणेन्द्रियाणि यस्य

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

विशेषरितस्य वागायगोचरस्य सच्छव्दाविषयलादसत्त्वाशङ्काया न सदिखनेन सङ्गेपत समाहितायामिप प्रसक्तेनेन्द्रियप्रवृत्या-दिहेतुत्वेन किपतद्वैतसत्तास्फूर्तिप्रदलेन च हेयस्यास्तिल प्रतिपादयक्वादौ यथाऽचेतनाना रथावीना चेतनाधीना प्रवृत्तिस्वधा सर्वप्राणिकरणानामचेतनाना तच प्रसक्चेतन्य ब्रह्मेवेति विस्तरेण तदाशङ्कानिष्ठत्त्यर्थमाह । सर्वत सर्वत्र पाणयो हस्ता पादाश्च यस्य तत् ह्रेय तथा यद्यपि पाण्यादीना देहस्थत्वेनात्मधर्मेल तथापि करणप्रवृत्तिश्चेतनाधिष्ठानपूर्विका प्रक्षापूर्वकप्रवृत्ति-लात् रथादिप्रवृत्तिविति सर्वप्राणिकरणोपाधिमि क्षेत्रज्ञास्तित्व विभाव्यते । नन्त्वरीसा चेतनास्तिलसिद्धानिष कथ क्षेत्रज्ञास्ति-

### ६ श्रीघरीस्याख्या।

तदुभयिवरुक्षण, अविषयत्वादिस्यर्थ ॥ १२ ॥ नन्वेव ब्रह्मण सदसदिरुक्षणत्वे सति 'सर्व खिल्बद ब्रह्म' 'ब्रह्मैवेद सर्वम्' इसादि-श्वतिभिविरुध्येतेत्याशङ्का 'पराऽस्य शक्तिविविषेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्तिया च' इत्यादिश्वतिप्रसिद्धयाऽचिन्त्यशक्त्या सर्वोत्मतां तस्य दशयन्नाइ—सर्वेत दृति पञ्चभि.। सर्वेत सर्वत्र पाणय पादाश्च यस्य तत्, सर्वेतोऽक्षीणि शिरासि मुखानि च यस्य तत्,

# सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जिनम्। असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च॥ १४॥

१ श्रीमञ्डाकरभाष्यम ।

लिङ्गानि श्रेयस्वेत्युपचारत उच्यन्ते तथा व्याख्येयमन्यत्मवेत पाणिपाढं तज्ञेयम्। सर्वतोऽिक्षि-शिरोमुख सर्वेत्राक्षीणि शिरासि मुखानि च यस्य तत्सवेतोऽिक्षिशिरोमुखम्। सर्वेत श्रुतिमच्छृति अवणेन्द्रिय तद्यस्य तच्छुतिमछोके प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थिति लभते ॥ १३ ॥ उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपण्यज्ञेयस्य तद्वत्ताशङ्का माभूदित्येवमर्थ स्रोकारमभः—सर्वे-

### २ आनन्द्गिरिच्याख्या ।

वन्तो भवन्ति पाण्यादय इति कृत्वेति योजना । सर्वतोऽक्षीत्यादावुक्तमतिदिशति—तथेति । तज्ज्ञेय यथा सर्वत पाणिपादमिति व्याख्यात तथेत्युक्तमेव स्फुटयति—सर्वेत इति । सर्वतोऽक्षीत्यादेरक्षरार्थमाह—सर्वेतोऽक्षीति । अक्षिश्रवणवत्त्वमविष्टक्ज्ञानेन्द्रियवत्त्वस्य पाणिपादमुखवत्त्व चाविष्टकर्मेन्द्रियवत्त्वस्य मनोवुद्धादिमत्त्वस्य चोप- लक्षणम् । एकस्य सर्वत्र पाण्यादिमत्त्व साधयति—सर्वेभिति ॥ १३ ॥ आरोपादते साक्षादेव ज्ञेयस्य पाण्यादिन् मत्त्वमाशक्क्याह—उपाधीति । इन्द्रियविशेषणीभूतमर्वशब्दाटज्ञेयोपाधित्वन्यायाविशेषाचात्र वुद्धादेरपि ब्रहण- ३ नीलकण्डव्यास्या (चतुषरी)।

प्रपञ्चस कारणम् । वासनामयश्च स्यूळप्रपञ्चस कारणमिति वीजाङ्करन्यायेनानयोरन्योन्यसिन्नन्योन्यसद्वावोऽन्योन्य-कारणत्व चास्तीति । एव सकळप्राणिर्घावासनोपरक्ताज्ञानोपायिक चैतन्य सकळप्राणिर्घावासनामय समिष्टिम्इमप्रपञ्च-मवमासयित । अस चोपाधिभूत ब्रह्माण्डगतसकळप्राणिपाणिपादादिकमेव । एव च पूर्ववत्स्थ्ळम्इमयोरिप समिष्ट-प्रपञ्चयोरन्योन्य वीजाङ्करत्यायेन कार्यकारणमावमन्योन्यसान्योन्यसिन्सद्वाव चाभिप्रत्योक्त भगवता भाष्यकारेण सकळप्राणिकरणोपाधिद्वारेण ज्ञेयब्रह्मणोऽस्तित्व प्रतिपाद्यत इति । कार्यद्वारा करणास्तित्वसिद्धो च कारणामावोऽप्य-पोद्यते 'अनादिमत्पर ब्रह्म न सक्तन्नासदुच्यते' इति । ननु 'प्रक्षाळनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शन वरम्' इति न्यायेन व्यर्थस्तिई कारणोपन्यास इति चेन्न । त विना ग्रुद्धाधिगमायोगात् । गास्ताचन्द्रन्यायेन हि सगुण निर्गुणस्य वस्तुनो ज्ञापकम् । यथोक्त भाष्ये उपाधिकृतमिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय ज्ञेयधर्मवत्परिकल्प्योच्यते सर्वत पाणिपाद-मित्यादि । तथाहि सप्रदायविदा वचनम् 'अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रस्व प्रपञ्चते' इति ॥ १३ ॥ ननु युपाहवनी

### ४ मधुमृद्नीव्यारया।

प्रवर्तनीयलेन सन्ति तत् सर्वत श्रुतिमहोके सर्वप्राणिनिकाये। एक्सेव निख विभु च मर्वमचेतनवर्ग आर्ख खसत्तया स्फूर्ला चाध्यासिकेन सबन्धेन व्याप्य तिष्ठति निविकारमेव स्थिति लभते नतु खाध्यस्तम्य जडप्रपयस्य दोपेण गुणेन वाणु मात्रेणापि सबध्यत इखर्थ । यथाच सर्वेषु देहेप्वेकमेव चेतन निख विभु च न प्रतिदेह निन्न तथा प्यितिन प्राप् ॥ १३ ॥ अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपद्य प्रपद्यते इति न्यायमनुस्ल सर्वप्रपद्या यारोपेणानादिमनपर ब्रियात व्याख्यातम् । भ भाष्योत्कर्षवीषिका ।

लिमितिचेत् चेतन एव क्षेत्रोपाथित क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते इत्यतस्य क्षेत्रजास्तिलमेव । नतु क्षेत्रोपाथित क्षेत्रज्ञलेऽपि पाण्यादिमत्त्व कथमितिचेत् । क्षेत्रस्य पाण्यादिमरनेक वाभिज्ञलेन तदुपाधित क्षेत्रज्ञस्यापि पाण्यादिमत्ताया सुवचलात् । न सत्तन्त्रासदुच्यत इति निर्विशेषलेन क्षेयलोक्तिस्तु क्षेत्रोपाधिकृतस्य विशेषजातस्य मिथ्यालात् । क्षेत्रज्ञस्य तद्पनयेन सुवचा । नस्त पाण्यादिमत्त्वस्य मिथ्यालात् क्षेयप्रवचनाधिकारे तदुक्तिरपार्थिन चेत्र । क्षेत्रज्ञस्य तद्पनयेन सुवचा । नस्त तथाभूतपाण्याद्यक्ते सार्थकलात् । तदुक्त सप्रदायविद्धि 'अध्यारोपापवादाभ्या निप्प्रपत्र प्रपत्न्वत्र निर्विशेषि शिरासि मुखानि च यस्य तत् । सर्वत श्रुति श्रवणेन्द्रियमस्त्यस्य तत् पाणिपादसुख्वत्तामवशिष्टक्रमेन्द्रियवत्त्वस्यक्षिश्रातमत्त्व चावशिष्टज्ञानेन्द्रियवत्त्वस्य मनोबुद्धादिमत्त्वस्य चोपलक्षणम् । सर्वत्र सर्वदेहावयवलेन गम्यमाना पाणिपादादयो क्षेयस्य परमात्मन सिविधनात्रेण प्रवर्तनसमर्थस्य सत्त्व निर्मितीकृत्य खकार्यवन्तो भवन्तीखतो क्षेयसद्भाविद्वानि क्षेयति लभते नतु चलति । अध्यारो-पाणसमुदाये सर्व चराचर सत्तादिनाध्यासिकसंवन्धेनाद्यस्य सन्त्याप्यादीन्द्रयाध्यारोपण विना क्षेत्रस्य साक्षादेव तद्वता अमनिरासायाह—सर्वेति । सर्वणि च तार्नान्द्रयाणि श्रोत्रवागादीनि बुद्धीन्द्रयक्ष्यां। क्षेत्रवागादिलस्या ।

सर्वत श्रुतिमच्छनणेन्द्रियेर्युक्त सङ्गेके सर्वमावृत्य न्याप्य तिष्ठति । त्तनप्राणिप्रवृत्तिभि पाण्यादिभिरुपाधिभि सर्वन्यनहारारपदत्वे तिष्ठतीत्वर्थं ॥ १३ ॥ किंच सर्वेन्द्रियेति । सर्वेषा चक्करादीनामिन्द्रियाणा गुण्तु ८ पायाकारामु वृत्तिषु तत्तदाकारेण भामत

### १ श्रीसच्छाकरभाष्यम ।

न्द्रियेति । सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वाणि च तानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियाख्या न्यन्तःकरणे च वुद्धिमनसी इयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात्सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्येने । अपि चान्तःकरणोः पाधिद्वारेणैव श्रोत्रादीनामण्युपाधित्वसित्यनोऽन्त करणबहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वन्द्रियगुणैरध्यव-सायसंकल्पश्रवणवचनादिभिरवभासन इति सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियव्यापारैर्व्याप्नमिव नज्ज्ञ-यमित्यर्थ । 'ध्यायतीव लेल यतीव' इति श्रुते । कसात्पून कारणान्न व्यापृतमेवेति गृह्यत इत्यत आह । सवन्द्रियविवर्जित सर्वकरणरहिनमित्यर्थ । अतो न करणव्यापारैर्व्यापृत तज्ज्ञेयम् । यस्त्वय मन्त्र-'अपाणिपादो जबनो प्रहीता प्रयत्य बक्ष स शुगोत्यकर्ण 'इत्यादि म सर्वेन्द्रियोपाविगुणातु-गुण्यभजनशक्तिमत्तज्ञ्ज्ञेयमित्येवप्रदर्शनार्थो नत् साक्षादेव जवनादिकियावस्वप्रदर्शनार्थ । 'अन्धो मणिमविन्दत' इत्यादिमन्त्रार्थवत्तस्य मन्त्रस्यार्थे । यसात्मवैकरणवर्जित इय तसादसक सर्वे सन्धे

### २ आनन्द्रशिक्यारया ।

मिलाह—अन्तःकरणे चेति । श्रोत्रादीना ज्ञेयोपाधित्वस्य मनोबुद्धिदारत्वादपि तयोरिह प्रहणमिलाह—अपि-चेति । तयोरपीहोपादाने फलितमाह—इत्यत इति । अक्षरार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह—सर्वेति । उपाधिद्वारा कल्पितव्यापारवस्वे मानमाह-ध्यायतीति । कल्पितमेवास्य व्यापारवस्य न वास्तवमित्यत्र भगवतोऽपि समितमा-काङ्काद्वारा दर्शयति—कस्मादित्यादिना । सर्वकरणराहित्ये फलमाह —अत इति । साक्षादेव जेयस्य वेगवद्वि हरणादिकियावत्ताया माञ्चवर्णिकत्वात्कतोऽस्य करणव्यापारेरव्यापृतत्विमत्याशङ्कानुवादपूर्वक मञ्जन्य प्रकृतानुगुण-त्वमाह-यस्त्वित । करणगुणानुगुण्यभजनमन्तरेण साक्षादेव जवनाहिकियावस्वप्रदर्शनपरत्वे मन्नम्य मुख्यायत्व स्यादित्याशक्क्य तदसभवाक्षेवमित्याह—अन्ध इति । अथेवादस्य श्रुतेऽर्थे तात्पर्याभावास प्रकृतप्रतिकृत्वतेत्यर्थ । सर्वकरणराहित्य तद्यापारराहित्यस्योपलक्षणमित्यङ्गीकृत्योक्तमेव हेतु कृत्वा वस्तृत सर्वसङ्गवर्जितत्वमाह-यसा-३ नीलकण्डच्यारया (चतुर्धरी)।

यादिवदलोकिकमपि ब्रह्म कार्यकारणप्रपञ्चविशिष्ट चित्रमेव सर्वत पाणिपाद तदित्यादिना शास्त्रेण कार्यशेषतया समर्थ्यते । नच वाच्य उपासनापर् शास्त्र न ब्रह्मणो वैचित्र्य प्रतिपाद्यितमीष्टे इति । देवताधिकरणन्यायेन देवता-विग्रहादिवत्तद्वेचित्र्यसाप्यवान्तरतात्पर्यविषयतय।सिद्धे । नच देवताविग्रहादेव्यावहारिकमेव सत्त्व न पारमार्थिक ब्रह्मज्ञानेन तस्य बाधादिति वाच्यम् । सत्ताद्वैविध्यसाप्रसिद्धे । तस्मात्सर्वत पाणिपाद्त्वादिक ब्रह्मणो वास्तवमेवेति नाप-वादमईतीत्याशक्क्याह — सर्वेन्द्रियेति । सर्वाणि आन्तराणि बाह्यानि च इन्द्रियाणि मनोबुद्ध्यहकारचित्ताख्यानि श्रोत्रादीनि चेति ग्राहकमात्रसगृहीतम् । गुणाश्च विषया तेन ग्राह्ममात्र गृह्यते । समस्तग्राह्मग्राहकवदाभासते नृत आह्यग्राहकस्वरूप विचित्रम् । यथा जलसर्योऽघस्थइव कम्पत इवामासते नत् वस्ततोऽघस्थ कम्पते वा तद्वत आत्मनो आह्यप्राहकाकारत्व मिथ्येत्यर्थ । कुत एतत् । यत सर्वेन्द्रियविवर्जित इन्द्रियेति गुणानामप्युपळक्षणम् । नहि ब्रह्मणि किचित् ग्राह्म रूपादि ग्राहक वा मनआदि वर्तते । 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय' 'अप्राणो ह्यमना अअ' 'यत्तद्द्रेश्यम-माह्यमचक्ष श्रोत्र तद्पाणिपादम्' इत्यादिशास्त्रात्। तसान्न प्रपञ्चविशिष्ट विचित्र ब्रह्म। कथ तर्हि सर्वे ब्रह्मेति शास्त्रमि-त्याशक्र्याह-असक्तं सर्वभृचैवेति । अत्र सर्वभृदिति सर्वाधारत्वोत्तया सर्वसात्पृथग्गृतमित्युक्तम् । सर्वस

४ मधुसदनीव्याख्या । अधुना तदपवादेन न सत्तन्नासदुच्यत इति व्याख्यातमारमते निरुपाधिखरूपज्ञानाय—सर्वेन्द्रियेति । परमार्थत सर्वेम्द्रियविवर्जित तन्मायया सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेषा बहि करणाना श्रोत्रादीनामन्त करणयोश्च बुद्धिमनसोर्गुणैर-ध्यवसायसकल्पश्रवणवचनादिभिस्तत्तद्विषयरूपत्याऽवभासत इव सर्वेन्द्रियव्यापारैक्यीपृतमिव तज्ज्ञेय ब्रह्म 'ध्यायतीव ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

ब्रह्मणा सहाधाराघेयभावोऽपि कि घटरूपयोरिव समवायसबन्धेन, कुण्डबद्रयोरिव सयोगसबन्धेन वेत्याशङ्कच सबन्ध विनेव सर्वभूत्व ब्रह्मणा इत्याह—असक्तामिति । नन् व्याहतमेतत् असक्तामिति सर्वभूदिति चेति ।

करणोपाधिद्वारेणैव श्रोत्रादीनामप्युपाधिलाच सर्वेन्द्रियग्रहणेनान्त करणे बुद्धिमनसी अपि गृह्येते। तथाचान्त करणबहि करणोपा-धिभृतै सर्वेन्द्रियाणां गुणैरध्यवसायसकल्पश्रवणवदनादिभिरवभासते तत् होय सर्वेन्द्रियव्यापारैर्व्यावृत्तिसव भवतीत्यर्थ । ध्याय तीव ढेलायतीव' इति श्रुते बुद्धौ ध्यायन्या ध्यायतीव चलन्या च तस्या चलतीव चिन्तनचलनाभ्यामन्त करणबहि करणव्यापार

६ श्रीधरीज्याख्या ।

इति तथा। सर्वाणीन्द्रियाणि गुणाश्च तत्तद्विषयानाभासयतीति वा। सर्वेन्द्रियैविविजित च, तथाच श्वति –'अपाणिपादी जवनोड्य-

१ शीमच्डकरसा यम्।

षवर्जितम् । यद्यप्येवं तथापि सर्वभृष्टेव । सदास्पदं हि सर्व सर्वत्र सद्वुद्ध्यमुगमान् । नहि गृगतृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवन्ति । अत सर्वभृत्सर्व विभनीति । म्यादिद चान्यद्येयम्य सर्वाधिगमद्वार निर्गुण सत्त्वरजस्तमासि गुणास्तेवीजितं नज्ज्ञेय नथापि गुणभोकृ च गुणाना सर्वरज्ञस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदु खमोद्वाकारपरिणनानां भोकृ चोपल्यम् नज्ज्ञेयमित्यर्थ ॥ १८ ॥

२ आनन्द्रगिरिड्याग्या ।

दिति । वस्तुत सर्वसङ्गाभावेऽपि सन्गविष्ठानत्वमार — प्रणाति । स्वसत्तामार्रणाविष्ठानतया स्य पुण्णाति । तदुपपादयित — सदिति । विमत स्रति किष्पत प्रत्यक सरनुप्रिद्धर्याप्रोध्य नत्यके चन्द्रभेदानुविद्धर्यायोध्य चन्द्रभेदवदित्यर्थ । सव सदास्पद्यमित्ययुक्त सृगत्विणकादीना तद्रभाविद्वत्याश्च ह्याह—नहीति । तेषामपि किष्पतत्वे निर्राधष्ठानत्वायोगान्निरूप्यमाणं तद्रधिष्ठान सदेवेनि सर्वस्य मित किष्पतत्वमित्रद्वमित्यय । सवाधिष्ठानत्वेन ज्ञेयस्य ब्रह्मणोऽस्तित्वमुक्तमुपसहरति—अत इति । इतश्च त्रेय ब्रह्मालीत्याह—स्यादिद् चेति । २ नीत्रकण्डव्यारया (चतुर्थरी)।

नेष दोष नद्यूषरभूमिर्मरीचिकोढकेन ससक्ता अथच तदाधारभृतापि भरति तद्वदेनद्रविष्यित । नन्त्रेन प्रपञ्चस मिथ्यात्वमापततीति । तथाच कर्मापास्तिवियय उपरुधरन् । न । ब्रह्मात्मरुव्यन्तेन यारद्वेन न वाध्यते ताव-कियाकारकादिसर्वव्यवहारस्य सत्यत्रोपगमात् 'प्राणा वें मत्य तेषामेष सत्यम् इति अत्यापि प्राणोप रितत्य कृत्स्वस्य प्रपञ्चस्य व्यावहारिक सत्यत्वमुक्त्वा ततोप्यिषिक परमार्थसत्य ब्रह्म दिशतम् । मत्यत्य चावाध्यत्य तान्कित्वत्वा प्राणानामस्ति ब्रह्मणस्व स्वाव्यक्तिति यथा भूपनीना भूपतिरित्युक्ते ऐश्वर्यात्पन्व मृयन्त्व कृतो भेद त्पष्ट प्रचमिहापि द्रष्टव्यम् । तस्माद्रह्मण सविशेषत्व निष्कार्यति निष्कार्यत्वा नत्यामित्यन्त्य तत्त्रज्ञानेन चावित् शक्यमित्यनुपाधिक ब्रह्म ने केनचित्कार्यशेषता नेतु शक्यम् । तद्यिगमे क्रियाकारकादिद्वतोपमद्याद्वपायोगमको-पासनामेदस्य बाधितत्वात् । तस्माद्यक्तमुपाधिकृत रूप मिथ्येति । किच निर्गुण गुणमोक्तृ च प्राह्मश्राहक-सवन्यस्य चिद्यामासरूपसोपपवते । यथा प्रतिविम्बन्त्पे रवावुपाधिकृत चळनादिकम् । तथाच श्रुति 'ध्यायतीव लेळायतीवेति' । बुद्धौ ध्यायन्त्या तत्र प्रविद्यक्षिद्यामासो ध्यायतीव विषयान् । बुद्धौ लेळायत्वा विषयपदेश गच्छत्या सोऽपि लेळायतीव नतु स्वतो ध्यायति लेळायति वेति प्रतिपाद्यति । एतेन 'अगणिपादो जननो प्रहीता पश्य चन्ध स शृणोत्यकर्ण' इत्यपि ब्रह्मण उपाधिगुणानुगुण्यमजनशक्तिमक्त्वेनेन व्याख्येयम् । तस्माद्यक्तमुक्त निर्गुण गुणमोक्तृ अम्बद्वनीव्याख्या ।

छेलायतीव' इति श्रुते । अत्र ध्यान बुद्धीन्द्रियव्यापारोपलक्षणम् । छेलायन चलन कर्मेन्द्रियव्यापारोपलक्षणार्थम् । तथा पर-मार्थतोऽसक्त सर्वसवन्धश्च्यमेव मायया, सर्वमृत्व सदात्मना सर्वं कल्पित धारयति पोषयतीति च सर्वमृत् निर्धिष्ठान-श्रमायोगात् । तथा परमार्थतो निर्गुण सत्त्वरजस्तमोगुणरहितमेव गुणमोक्तृ च गुणाना सत्त्वरजस्तमसा शब्दादिद्वारा सुख-५ भाष्योत्कषदीपिका ।

उपलक्ष्यते इति श्रुलार्थं । व्याप्टतमेव ब्रह्मोति श्रमनिराकरणायाह । सवेन्द्रियविवर्जित विशेषेण कालत्रयेऽपि सर्वकरणरहितमतो न करणव्यापारै वस्तुतो व्याप्टत तज्ज्ञेयमीलर्थं । नतु 'अपाणिपादो जवनो प्रहीता पर्यत्यच्छु स श्रणोलकर्ण । स वेति वेद्य नच तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्य पुरुष महान्तम्' इत्यादिमन्त्रण साक्षादेव ज्ञेयस्य वेगविद्वहरणादिकियावत्ताप्रतीत्या कृतोऽस्य करणव्यापारै व्याप्टतलमेव न व्याख्यायत इतिचेत् । ध्यायतीवितिश्रुल्यतुसारेण मन्त्रस्यापि सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्यभजनशक्तिमत् कृयमलेव प्रदर्शनाथलेनान्धो मणिमविन्दिवलादिमन्त्रार्थवादवरस्यार्थवादस्य श्रुते साक्षादेव जवनादिकियावत्त्वरूपेऽर्थे तात्पर्याभावेन प्रकृते प्रतिकूलताया अभावात् । सर्वकरणविवर्जितलादस्य सर्वसङ्गविनिर्भुक्त 'असङ्गो ही'ति श्रुते । वस्तुत सर्वसङ्गविन्वर्जितमपि सर्वाधिष्ठानमिलाह । सर्वभृत्वेव स्वसत्तामात्रेणाधिष्ठानतया सर्व पुष्णातीलय्यं । तथाचाय प्रयोग । विमत सल्यम्यस्त प्रत्येक सद्ज्ञविद्धशिवोध्यत्वात् प्रत्येक चन्द्राज्ञविद्धभिवोध्यचन्द्रमेदबिति । तथाच सर्वस्यापि व्यावहारिकप्रातिभाविकपदार्थजातस्य निर्गण्यस्य तस्य सदास्पदलात् सर्वभृत्वस्य । सर्वाधिष्ठानलेऽपि वस्तुतस्य निर्गण्यमाह । निगुण गुणै सत्त्वरक्तिमीमि शून्य तज्ज्ञेयम्। ययप्येव तथापि मायया गुणमोक्तृ च । गुणाना सत्त्वविना शब्दादिद्वारेण सुखदु समोहाकारेण

६ श्रीघरीव्याख्या।

हीता परवलनश्च स शृणोत्मकर्ण ' इत्यादि । असक्तं सङ्गशून्यम् । तथापि सर्वं विभर्तीति सर्वमृत्सर्वस्वाधारभूतम् । तदेव निर्शुण

# बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ १५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

किंच—बहिरन्तरिति । बहिस्त्वक्पर्यन्तं देहमात्मत्वेनाविद्याकित्पतमपेक्ष्य तमेवावधि कृत्वा बहि-रुच्यते । तथा प्रत्यगात्मानमपेक्ष्य देहमेवावधि कृत्वान्तरुच्यते । बहिरन्तश्चेत्युक्ते मध्येऽभावे प्राप्त इद्मुच्यते अचरं चरमेव च यच्चराचर देहाभासमपि तदेव क्षेय यथा रज्जसर्पाभासः । यद्यचर चरमेव च व्यवहारविषय सर्व क्षेय किमर्थमिदमिति सर्वैर्न विक्षेयमिति । उच्यते, सत्यं सर्वाभासं तत्त्रथापि

### २ आनन्दगिरिज्याक्या ।

निह तस्योपल्डश्वससस्वे सिध्यतीत्यर्थं ॥ १४ ॥ इतोऽपि ज्ञेय ब्रह्मास्तीत्याह—किंचेति । बिहिरित व्याख्येय-मादाय व्याचरे—त्विति । भूतेभ्यो बहिबांद्यविषयाद्यात्मकिमत्यर्थं । कथमनात्मन एवात्मत्व करूपनयेत्याह— आत्मत्वेनेति । अन्त शब्दार्थमाह—तथेति । भूताना चराचराणामन्तर्मध्ये प्रत्यग्भूतमित्यर्थं । द्वितीय पादम-वतार्यं व्याचरे—बहिरित्यादिना । यन्मध्ये भूतात्मक नानाविधदेहात्मना भासमान तद्पि ज्ञेयान्तर्भूत तत्त्व सिद्यर्थं । कथ चराचरात्मनो भूतजातस्य ज्ञेयत्व तन्नाह—यथेति । अधिष्ठाने रज्ञ्वा करिएतसपादिरन्तर्भाव बहेहाभासस्यापि ज्ञेयान्तर्भावान्नासस्व मध्ये ज्ञेयस्य शिक्कतव्यमित्यर्थं । सर्वात्मक चेण्ज्ञेय सर्वेरिदमिति किमिति न गृह्येतेति शक्कते—यदीति । इदमिति ब्राह्यत्वयोग्यत्वाभावान्नेत्याह—उच्यत इति । सर्ववस्त्वात्मना भासते ३ नीलकण्डन्याख्या (चर्चरी)।

चेति । भाष्येतु निर्गुण सत्त्वादिगुणरहितमपि तेषा गुणाना सुखदु खमोहात्मकत्वेन परिणताना मोकृ च उपठव्धृ चेति व्याख्यातम् ॥ १४ ॥ नन्वसक्तमसबद्ध चेत्कथसुपठव्य सादित्याशङ्कथाह्—बहिरिति । भ्ताना प्राणिनामेकादशेन्द्रियाणि स्थूलभूतानि च केवलिकारत्वेन व्यवहितत्वात् बहिरित्यच्यन्ते । महदहकारपञ्चतन्माञाव्यक्तानि प्रकृतिरूपत्वेन सनिहितत्वाद्नतरित्युच्यन्ते । चराचरमिति । उमयनिकृष्टाश्चराचरोपाध्युपलक्षिता अवधिभूता पुरुषाश्चरमचर चेत्यनेनोच्यन्ते । तत्र चराचर ज्ञेयमिति सामानाधिकरण्यात्पुरुषाणा ज्ञेयन्नक्षमाव उक्त । बहिरन्तश्च ज्ञेयमिति षोडशसु विकारेष्वद्यसु प्रकृतिषु च ज्ञेयस्य सबन्य उक्तः । सच सबन्धो यादशो यक्षस्तादशो बलिरित्वायोगाध्यस्तप्रकृतिविकृतिनिरूपितत्वेनाध्यस्त एव । एवच पुरुषसोपलिब्धमात्रशरीरस्य गुणे सहाध्यासिकसबन्ध-सत्त्वात् गुणोपलव्धृत्व युज्यते । यथा प्रकाशमात्रसरूरस्य रवे प्रकाश्यसबन्धापेक्ष प्रकाशयितृत्व तद्वदित्यर्थ । वनु नित्यापरोक्ष पुरुषप्रकृतिविकारसबद्धश्च तिर्हे कुतो न सर्वेर्गृद्धत इत्याशङ्कथाह् । सूक्ष्मत्वात् दुर्लक्ष्यत्वाक्तज्ञेयम् । अविज्ञेय दुर्विज्ञेयम् । यथा जपाकुसुमोपहितस्य स्फटिकस्य शौक्कच सन्निहितमपि रूपान्तरविक्षेपेण तिरोहित सन्न गृद्धते एव नित्यापरोक्षमप्यसङ्ग ब्रह्मोपाध्यपचानाद्वित्तत्त्वया न प्रहीतु शक्य कित्वौपाधिकधर्मोपेतमेव गृद्धते । विद्वद्वित्तत्त्वापित्रविलापनेन सुमहित्याशय । एतदेवाह् —दुरस्य चान्तिके च तदिति। यथा मृदो जलस्यै विक्वस्त्रभूवि विकारस्य विद्वास्त्व उपाधिप्रतिहत्वनयनरस्मीनामुपर्युत्ध्रस्य गताना विन्वग्राहित्व स्पष्टम् । ध्यसक्तनीव्याख्या।

दु खमोहाकारेण परिणताना मोक्तृ उपलब्धः च तज्ज्ञेय ब्रह्मेत्यर्थ ॥ १४॥ भूताना भवनधर्माणा सर्वेषा कार्याणा किष्प-तानामकिष्पतमिष्ठानमेकमेव । बहिरन्तश्च रज्जारेव खकिष्पताना सर्पधारादीनां सर्वात्मना व्यापकिमत्यर्थ । अतएव अचरे स्थावरं चरं जङ्गम च भूतजात तदेव अधिष्ठानात्मकलात् । किष्पताना न तत किष्विद्यतिरिच्यत इसर्थ । एव सर्वात्म-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

परिणतानां भोकृ उपळ्छ होय ब्रह्मेखन्वय । १९४॥ इतोऽपि होयस्य ब्रह्मणोऽस्तिल ज्ञातव्यमिखाशयेनाह—बहिरिति । लक्पर्यन्त देहमात्मलेनाविद्याकिएतमपेक्ष्य तमेवाविधं कृत्वा बहिरुच्यते । तथा प्रत्यगात्मानमपेक्ष्य देहमेवाविधं कृत्वान्तरुच्यते । तथा प्रत्यगात्मानमपेक्ष्य देहमेवाविधं कृत्वान्तरुच्यते । तथाच भूतेभ्यो बहिर्बाह्य विषयाद्यात्मक भूताना चराचराणामन्तर्मध्ये प्रत्यभूत होयमिखर्थं । मध्ये प्राप्तमभाव वार्यति । अचरं चरमेव च । यन्मध्ये भूतात्मकनानाविधदेहात्मना भासमानमपि तदेव होय यथा रजौ भासमान सपी रज्जुरेव तथासित हेये भास मान होयमेवेलर्थं । यथेव तर्हि सर्वेरिदमिति किमर्थं न विह्नेयमिति चेत्तत्राह । स्कृत्मलात्त्वविहेर्य । यथा आम्रादिगते रूपे चक्षुषा

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

सत्त्वादिग्रणरहितम् । ग्रणमोक्तं ग्रुणानां सत्त्वादीनां भोकतः च पाळकम् ॥ १४ ॥ किंच—बहिरिति । भूताना चराचराणा स्वकार्याणा बहिश्चान्तश्च तदेव ग्रुवणीमिव कटककुण्डळादीनाम्, जळतरङ्गाणामन्तविद्ध जळमिव, अचर स्थावर चर जङ्गम यद्भूतजात तदेव, कारणात्मकत्वात्कार्यस्य, एवमणि सङ्गात्वाद्भूपादिहीनत्वात्त्वविद्यमिद तदिति स्पष्टकानाई न भवति । अतस्वाविद्या योजन

# अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

व्योमवत्स्क्ष्ममतः स्क्ष्मत्वात्स्वेन रूपेण तज्बेयमप्यविष्ठयमविद्युपाम् । विदुषां त्वात्मैवेद सर्व ब्रह्मवेद सर्वमित्यादिश्रमाणतो नित्य विज्ञातमविज्ञाततया दूग्स्य वर्षसहस्रकोट्याप्यविदुषामश्राप्य-त्वादिनिके च तदात्मत्वाद्विदुषाम् ॥ १५ ॥ किच—अविभक्तमिति । अविभक्त च प्रतिदेह व्योम-वत्तदेक भृतेषु सर्वेशाणिषु विभक्तमिव च स्थित देहेष्वेच विभाव्यमानत्वाद्वतमर्तृ च भृतानि

२ आन दगिरिध्याख्या ।

तदयोग्यस्व कथमित्याशङ्काह—सत्यमिति । सूक्ष्मत्वेऽपि कि स्यादित्याशङ्काह—अत इति । सूक्ष्मत्वमतीन्द्रियत्वम् । तस्याविश्चेयत्वे कृतस्यव्ज्ञानान्मुक्तिस्तन्नाह—अविद्व्यामिति । विशेषणफलमाह—विद्युपा त्विति । तेषा
मात्मत्वेन ज्ञात चेत्कथ दूरस्थत्वमित्याशङ्क्याह—अविञ्चाततयेति । कथ तिहं तस्य प्रस्यस्व तन्नाह—अन्तिके
चेति । विद्वद्विद्वेद्वेद्वेपक्षया 'दूरात्सुदूरे तिद्धान्तिके च' इति श्वतिस्तद्गेऽत्र प्रसद्भादनूदित इत्यर्थे ॥ १५ ॥
ज्ञेयस्यास्तित्वे हेत्वन्तरमाह—किचेति । तिद्वं प्रतिदेहं नभोवदेक तद्वेदे मानाभावाद्विन्नत्वे च घटवदनात्मत्वापाताइतोऽद्वितीय सर्वत्र प्रस्तग्यूत ज्ञेय नास्तीत्याहसमित्याह—अविभक्त चेति । कथ तिहे देहादेभेद्धीरिस्याशङ्का कल्पनयेत्याह—भूतेष्विति । तत्र हेतु —देहेप्विति । कार्याणा स्थितिहेतुत्वाच ज्ञेयमसीत्याह—

३ नीलकण्डन्यारया (चतुधरी)।

विम्बसाधस्थत्वग्रहण तु पूर्वश्वताधोमुखवृत्तिसस्कारापेक्षमिति जानन् विम्बदेशे एव प्रतिविम्व पञ्यति । विम्बे एव जलस्थत्वमध्यस्य तेन तु जले प्रतिविम्व इति । उपाधा धर्म्यध्यासकत्पनातो विषयस्योपाविससर्गमात्राध्यासकत्पने लाघवात् । एव विम्बभ्त ब्रह्म प्रतिविम्वभ्ताज्ञीवान्मूढाना विष्रकृष्ट विदुषा त्वत्यन्त सनिकृष्टमिति ॥ १५ ॥ एतदेवोपपादयत्यधेन—अविभक्त चेति । 'एक एव तु भ्तात्मा भूतेभृते व्यवस्थित । एकघा बहुधा चैव हस्यते जलचन्द्रवत्' इति श्रुतेभूतेषु कार्यकारणसघातापन्नेषु जलपात्रेषु चन्द्रसेव ब्रह्मण प्रतिविम्बा जीवास्ते चोक्तरीत्या विम्बादनन्या इति तद्र्पेण भूतेष्विभक्त च विभागमप्राप्तमिष ज्ञेयवस्तु मूढदृष्टा विभक्तमिव दूरदे-शस्थमिव चाद्विमिन्नमिव च स्थितम् । एत तिर्हे चन्द्रादुद्यात्राणामिव भृताना पृथक्सत्त्रापत्तिरित्याशङ्कचाह—भूतमर्श्वति । अधिष्ठानत्वेन सर्वाणि भूतानि धारयतीति न ततस्तेषा पृथक्सत्तास्ति रज्जुत इव तद्व्यस्ताना

४ मधुसूदनीब्याख्या ।

कलेपि स्क्ष्मलाद्रपादिहीनलात्तद्विज्ञेय इदमेवमिति स्पष्टज्ञानाई न भवति । अनएवा मज्ञानसायनद्वत्याना वर्षसहस्रकोट्याप्य-प्राप्यलात् । व्रस्थ च योजनलक्षकोट्यान्तरितमिव तत् । ज्ञानसाधनसपन्नाना तु अन्तिके च तदल्यन्तव्यवहितमेव आत्मलात् । 'ब्रात्सुद्दरे तिदहान्तिके च पर्यत्स्विहैव निहित्त गुहायाम्' इलादिश्रुतिभ्य ॥ १५ ॥ यदुक्तमेकमेव सर्वमावृत्य तिष्ठतीति तिह्ववृणोति प्रतिदेहमात्ममेदवादिना निरासाय—भृतेषु सर्वप्राणिषु अविभक्तमभिन्नमेकमेव तत् नतु प्रतिदेह भिन्न व्योमवन्त्रसर्वव्यापकलात् । तथापि देहतादात्म्येन प्रतीयमानलात्प्रतिदेह विभक्तमिव च स्थित औषाधिकलेनापारमाथिको व्योम्रीव तत्र मेदावमास इल्थं । नतु भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक एको ब्रह्म तु जगत्कारण ततो भिन्नमेवेति नेलाह—भृतभर्तृ च भृतानि सर्वाणि स्थितिकाले विभर्ताति, तथा प्रलयकाले प्रसिच्णु प्रसनशील, उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशील ।

५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

हर्यमानेऽप्ययोग्यलात्तत्थतरसादि तेन न हर्यते तथा सर्वात्मकमि क्षेय सर्वसिम्कातेप्याकाशवदतीन्द्रियलात् तज्क्षेयमविक्षे-यम्। एतेन घटादिज्ञानेन ब्रह्मज्ञानमि स्यात् घटायात्मकलाङ्गह्मण इति शङ्कापि निरत्ता। अत्रण्वाविद्वषा तत्प्राप्तिसाधनस्त्र्र्यानाम-विज्ञाततया दूरस्य वर्षसहस्रकोट्याप्यप्राप्यलात्। अन्तिके च तत्। विद्वषा तु 'आत्मैवेद सर्व ब्रह्मैवेद सर्वम्' इस्यादिप्रमाणतो निस्व-विज्ञाततया स्वात्मभूतलाद्यवधानरहितमित्यर्थ । तथाच श्रुति 'तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्दन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्व-स्यास्य बाह्यत । दूरात्युद्रेरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित् गृहायाम्' इस्याया॥१५॥ किंचेतोऽपि क्षेयास्तिलमित्याह । अवि-भक्त विभागसून्य प्रतिदेह व्योमवदेक तद्भेदे मानाभावाद्भिक्षले च घटवदनात्मलापातात् । तथाच श्रुति 'एकमेवाद्वितीय नेह

६ श्रीवरीव्याक्या।

# ज्योतिषामपि तद्भयोतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

बिमर्तीति तज्बेयं भूतमर्तृ च स्थितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु प्रसनशीलम् । उत्पत्तिः काले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलं यथा रज्ञवादिः सर्पादेर्मिथ्याकल्पितस्य ॥ १६ ॥ किच सर्वेत्र विद्यमान सन्नोपलभ्यते चेज्बेय तमस्तर्हि। न, कि तर्हि—ज्योतिषामपीति। ज्योतिषामादित्यादी-नामपि तज्ज्ञेय ज्योति । आत्मचैतन्यज्योतिषेद्धानि ह्यादित्यादीनि ज्योतीं वि दीप्यन्ते 'येन सूर्यस्तपति तेजसेख.', 'तस्य भासा सर्वमिद विभाति' इत्यादिश्वतिभ्य । स्मृतेश्चेहैव 'यदादित्यगत तेज.'

### २ आनन्द्गिरिच्याख्या।

भतेति । निमित्तोपादानतया तेषा प्रक्ये प्रभवे च कारणत्वाच तदस्तीत्याह—प्रक्रयेति । तर्हि कार्यकारणत्वस्य वस्तरवाज्ञाहैतमित्याशक्र्याह—यथेति ॥ १६ ॥ इतोऽपि ज्ञेयस्यास्तित्वमित्याह—किंचेति । हेत्वन्तरमेव स्फोरियतुं शङ्कते—सर्वत्रेति । न तत्तमो मन्तव्यमिखाह—नेति । तहिं कि तस्य रूपमिति पुच्छति—कि नहींति । वन्नोत्तर—ज्योतिषासिति । सूर्यादीना बुद्धयादीना च प्रकाशकत्वादस्ति ज्ञेय बह्नोत्याह—ज्योतिषासिति । तदेवोपपादयति—आत्मेति । तत्र श्रुतिद्वय प्रमाणयति—येनेति । उक्तेऽर्थे वाक्यशेषमपि दर्शयति—स्मृतेश्चेति ।

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुंधरी )।

सर्पदण्डधारादीनामित्यर्थः । एतदेवाह—ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च । यथा रज्जुस्तज्ञानदशाया सर्पादीन् प्रसति अज्ञानद्शाया च तानेव प्रसूते तद्वत् ज्ञात ब्रह्म सर्वभृतानि यसिष्णु यसनशीलमज्ञात च सर्वभृताना प्रभविष्णु उत्पादनशीलम् ॥ १६ ॥ एव ज्ञेयस तटस्थलक्षणमुक्त्वा खरूपलक्षणमाह—ज्योतिषामिति । ज्योतिषा बाह्या-नामादित्यादीनामान्तराणा च बुद्ध्यादीनामितरावभासकानामपि तज्ज्ञेय ब्रह्म ज्योतिरवभासक । चैतन्यज्योतिषो जडज्योतिरवभासकत्वोपपत्ते.। तथाच श्रुतयः 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध' 'तस्य भासा सर्वमिद् विभाति' इत्याद्याः। वहयति च 'यदादित्यगत तेज' इत्यादि । तमसोऽज्ञानात् भृतम्रासप्रसवहेतोः पर दूरस्य तदुच्यते । नतु यथा चान्द्रस

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

सर्वेस्य यथा रजवादि सपीदेमीयाकित्पतस्य । तस्मायज्ञगत स्थितिलयोत्पत्तिकारण ब्रह्म तदेव क्षेत्रज्ञ प्रतिदेहमेक ज्ञेय न ततोऽन्यदिखर्थं ॥ १६ ॥ नन् सर्वत्र विद्यमानमपि तन्नोपलभ्यते चेत्तर्हि जडमेव स्यात् न स्यात्स्वयज्योतिषोऽपि तस्य रूपा-दिहीन लेनेन्द्रियाचप्राह्मलोपपत्तेरित्याह—तज्ज्ञेय ब्रह्म ज्योतिषामवभासकानामादित्यादीना बुद्धादीना च बाह्मानामान्तराणामपि ज्योतिरवमासक चैतन्यज्योतिषो जडज्योतिरवमासकलोपपत्ते 'येन सूर्यस्तपति तेजसेख' 'तस्य मासा सवैमिद विभाति'इत्यादि श्रातिभ्यश्च । वश्यति च 'यदादिखगत तेज' इलादि । स्य जडलानावेऽपि जडससृष्ट स्यादिति नेत्याह —तमस इति । तमसो जड वर्गात्पर अविद्यातत्कार्याभ्यामपारमार्थिकाभ्यामसस्पृष्ट पारमार्थिक तद् ब्रह्म सदसती सबन्धायोगात्। उच्यते 'अक्षरात्परत पर '

### ५ माज्योत्कर्वदीपिना ।

नानास्ति किचन । मुखो स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' इखाया । तेन प्रतिदेह भिन्न आत्मेति साख्यादिमत श्रुतिस्मृति विरुद्ध नादर्तव्यम् । कथ तर्हि देहभेदे भेदबुद्धिरित्याशक्य कल्पनयेत्याह । भूतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तमिव च स्थित मिध्याभूतमेदव-हप्रतीत जलमात्रेषु चन्द्रवहेहेष्वेव विभाव्यमानलात्। 'एफएव तु भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थित । एकघा बहुधा चैव दृश्यते जलच-न्द्रवत्' इतिश्रते । एव ज्ञेयस्य प्रत्यगात्मलेनास्तिलमभिधाय परमेश्वरात्मनास्तिलमाह । भूतभर्तृ च स्थितिकाले तज्ज्ञेय । भूतानि बिमर्ति धारयति पालयति चेति तत्प्रलयकाले तदेव प्रसिष्णु प्रमनशील उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु प्रमवनशीलं यथा कल्पितसर्पा-दीना स्थितिकाले रजवादिरेव तान्विभति । बाधकाले च प्रसिष्णुक्तपत्तिकाले च प्रभविष्णुरित्यर्थ । तेन कार्यकारणलस्य वस्त खाइतमिति न शङ्कनीयम् ॥ १६ ॥ सर्वत्र विद्यमान सन्नोपलभ्यते चेज्ज्ञेय तार्हे तम इति भ्रमनिष्टस्यर्थमाह—ज्योतिषः सिति। ज्योतिषामादिखादीना बुद्धादीनामपि तज्ज्ञेय ज्योतिस्तेषामात्मचैतन्यज्योतिरिद्धदीप्तिमत्त्वात् । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध ', 'न तत्र सर्यों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भानित कुतोयमित्र । तमेव भान्तमञ् भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिद विभाति'।

### ६ श्रीघरीच्याख्या।

विभक्त च भिन्नमिवावस्थित च । समुद्राज्जात फैनादि समुद्रादन्यन भवति तत्पूर्वोक्त स्वरूप च हेयम् । भूताना भर्तं च पोषक स्थितिकाले, प्रख्यकाले च ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम्, सृष्टिकाले च प्रमिवण्यु नानाकार्यात्मना प्रमवनशीलम् ॥ १६ ॥ किंच-ज्योतिषामिति । ज्योतिषा चन्द्रादिलादीनामि तज्ज्योति प्रकाशक ततो 'येन स्यस्तपति तेजसेख ' 'न तत्र स्यों भाति न

# इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मज्जक एतद्विज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते॥ १८॥

१ शीमच्छाकरमाध्यम् ।

इत्यादेः। तमसोऽज्ञानात्परमस्पृष्टमुच्यते। ज्ञानादेर्दुःसंपादनबुद्धा प्राप्तावसादस्योत्तम्भनार्थमाह ज्ञान-ममानित्वादि। ज्ञेय ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामीत्यादिनोक्तम्। ज्ञानगम्य ज्ञेयमेव द्यातं सज्ज्ञानफलमिति ज्ञान-गम्यमुच्यते। ज्ञानमानं तु ज्ञेयम्। तदेतत्रयमिष हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठित विशेषेण स्थितम्। तत्रैव हि त्रय विभाव्यते॥ १७॥ यथोक्तार्थोपसहारार्थोऽय स्रोक आरभ्यते—इति क्षेत्र-

### २ आनन्दगिरिब्याक्या ।

ज्ञेयस्यातमस्त्वेऽपि तम स्पृष्टत्वमाशङ्क्योक्त—तमस इति । उत्तरार्धस्य तात्पर्यमाह—ज्ञानादेरिति । उत्तरभन सुद्दीपन प्रकटीकरणमिति यावत् । ज्ञानममानित्वादि करणन्युत्पत्वेति होष । ज्ञानगम्य ज्ञेयमिति पुनरुक्ति काङ्कित्वोक्त—ज्ञेयमिति । उक्तत्रयस्य बुद्धिस्थतया प्राकट्य प्रकटयति—तदेतदिति । तत्रानुभवमनुक् स्थति— ३ नीलकण्डव्याख्या (बतुर्धरी)।

ज्योतिषोऽवभासक तत्सजातीय सौर ज्योतिरिति ज्योति शास्त्रे प्रसिद्धम्। एव सौरादिज्योतिषामप्यवभासक किंचित्तत्सजातीय ज्योतिरलौकिक स्वादित्याशङ्क्षयाह—ज्ञानमिति । केवलज्ञतिमात्रशरीर यज्ज्योतिर्नेतु भौतिक तदेव ज्ञेय
वस्तु आवृतत्वाज्ज्ञानेन प्राप्तुमिष्टतमम् । कुतस्तार्हें तज्ज्ञानमत आह—ज्ञानगम्यिमिति । यतस्तज्ज्ञानेनामानित्वादिना ज्ञानसाधनेन गम्य प्राप्यम् । कि तार्हे ग्रामान्तरवदेशव्यवहित वा बाल्ययात्रनाव्यवस्थान्तरवक्तालव्यवहित वा
तत्त्वाप्यमस्तीत्यतआह—हदि सर्वस्य विष्ठितमिति । स्वात्मभूतमेव तदन्तर्देशीना सम्यन्प्रकाशत इत्यर्थः ॥ १७॥

ध मधुस्दनीव्याक्या।
इत्यादिश्रुतिभिर्मम्माविभिश्र । तदुक्त 'नि सम्मस्य ससम्भन कृटस्थस्य विकारिणा । आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपचते' 'आदिखवर्णं तमस परस्तात्' इत्यादिश्रुतिश्र । आदिखवर्णंमिति स्त्रभाने प्रकाशान्तरानपेक्षम् सर्वस्य प्रकाशकमित्यर्थं । यस्या त्तरस्यज्योतिर्जंडासस्पृष्ट अतएव तज्ज्ञान प्रमाणजन्यचेतोषृत्त्यभित्यक्तसविद्रूपम् अतएव तदेव म्नेय झातुमर्हम्मातालाज्ञडस्य - ज्ञातलाभावेन ज्ञातुमनर्हलात् । कथ तिर्हं सर्वेर्न ज्ञायते तत्राह—ज्ञानगम्य पूर्वोक्तनामानित्वादिना तत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्देन साधनकलापेन ज्ञानहेतुतया ज्ञानशव्दितेन गम्य प्राप्य नतु तिद्विनेत्यर्थं । नतु साधनेन गम्य चेत्तिर्त्ते देशान्तरत्यविहत्तेन लेखाह—हृदि सर्वस्य घिष्ठित सर्वस्य प्राण्जातस्य हृदि बुद्धौ घिष्ठित सर्वत्र सामान्येन स्थितमि विशेषरूपेण तत्र स्थित-मभित्यक्त जीवरूपेणान्तर्यामिरूपेण च सौर तेज इवादर्शस्यकान्तादौ अव्यवहितमेव वस्तुतो आन्त्या व्यवहितमिव सर्वभ्रमकारणाज्ञाननिष्कत्या प्राप्यत इवेत्यर्थं ॥ १७ ॥ उक्त क्षेत्रादिकमधिकारिण फल च वद्युपसहरति—इति अनेन पूर्वकिन

'यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमित यचाम्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम् दृश्लादिश्चितिस्य ज्ञेयस ज्योनि खर-पलेऽपि तम स्पृष्टलश्रम वारयि । तमसो ज्ञानात्परमसस्पृष्टमुच्यते । 'आदित्यवणं तमस परस्तात्' इत्यादिश्चितिम क्यत् इत्यर्थ । किंच ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानममानिलादि । ज्ञेय यत्त्रत्यवस्थानीत्यादिनोक्त ह्रेयमेव सत् ज्ञात ज्ञानफलमिति ज्ञानगम्य-मुच्यते । ज्ञायमान तु ज्ञेयम् । अतो ज्ञेयपदेन ज्ञानगम्यलान्न पौनस्त्त्यम् । ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यमित्येतत्रय सर्वस्य प्राणिजानस्य हृदि बुद्धौ विष्ठित विशेषेण स्थित । घिष्ठितैमिति पाठस्त्वाचार्येरनाहतत्वाद्पपाठ । दु सपादनबुद्धा प्राप्तावसादस्य ज्ञानादे प्रकटीक-रणार्थं ज्ञानादे दु सपादनबुद्धा प्राप्तावसादस्यार्जुनस्याश्वासनार्थे वा ज्ञेयप्रवचनोत्तरं भगवतेदमुक्त हृदि विष्ठितमिति । बुद्धावेव तेपा-मनुभूयमानत्वात् । ननु तदेवे वृत्ताविभव्यक्त सविद्भूप ज्ञान रूपाद्याकारेण ज्ञेय सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि बुद्धौ विष्ठित सर्वत्र सामान्येन स्थितमिप विशेषरूपेण तत्र स्थितमिनव्यक्तजीवरूपेणान्तर्यामिरूपेण चेत्याचार्ये कृतो न व्याक्यातमिति चेत्युगम-ल्ञात्वोक्तार्थे खरसाधिक्यादुक्तार्थस्य बहिरन्तश्च भूतानामित्यादावन्तर्भावाचेति ग्रहाण । अन्तर्भावप्रकारश्च बहिर्भूतेभ्यो बाद्य रूपा-व्याकारमन्तर्भूताना हृदि अभिव्यक्तजीवरूपेणान्तर्यामिरूपेण च स्थित ज्योतिषामिप तज्ज्योतिर्वत्यभिव्यक्तसविदादिरूपेण बुद्धा-६ श्रीवरीक्याक्या ।

चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमि । तमेव मान्तमत् भाति सर्वं तस्य मासा सर्वमिद विभाति' इस्रादिश्चते । अतपव तमसोऽश्वानात्पर तेनासस्प्रष्टमुच्यते । 'आदिस्वर्गं तमस परस्तात्' इस्रादिश्चतेः । श्वान च तदेव बुद्धिवृत्ताविभव्यक्त, तदेव रूपाटा-कारेण द्वेय च शानेन गम्य च 'अमानित्वमदिभत्वम्' इस्रादिङक्षणेन पूर्वोक्तेन शानसाधनेन प्राप्यमिल्यर्थं । शानगम्य विद्विनिध । सर्वस्य प्राणिमात्रस्य हृदि विष्ठित विशेषेणाप्रच्युतस्वरूपेण नियन्तृत्वा स्थितम् । धिष्ठितमिति पाठेऽधिष्ठाय स्थितमित्यर्थं ॥ १७ अ

९ नीळकण्ठः, २ मीघरः ६ नधुंसूदनः, २० गी० ७९

# प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धानादी उभावि । विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मिति । इत्येवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा ज्ञानममानित्वादि तस्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्त ज्ञेयं च 'क्षेयं यत्तद्' इत्यादि 'तमसः परमुच्यते' इत्येवमन्तमुक्त समासतः संक्षेपतः । पतावान्सवों हि वेदार्था गीतार्थक्षोपसंहत्योक्तः । अस्मिन्सम्यव्दर्शने कोऽधिक्रियत इत्युच्यते । मझक्तो मर्याश्वरे सर्वेक्षे परमगुरौ वासुदेवे समर्पितसर्वातमभावो यत्पदयति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान्वासुदेव इत्येवग्र हाविष्टबुद्धिमंद्रकः स पतद्यथोक्त सम्यव्दर्शनं विज्ञाय मद्रावाय मम भावो मद्रावः परमात्मभावस्तसै मद्रावायोपपद्यते मोक्ष गच्छति ॥ १८ ॥ तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ

### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

तत्रैवेति ॥ १७ ॥ स्वमर्थग्रुद्ध्यर्थं सविकार क्षेत्र पद्वाक्यार्थविवेकसाधन चामानिस्वाद् तत्पदार्थं च ग्रुद्ध तद्वावो-क्त्यर्थमुक्त्वा तेषा फलमुपसहरति—यथोक्तेति । प्वार्धं विभजते—इत्येविसित । वक्तव्यान्तरे सति किमिति त्रितयमेव संक्षिप्योपसहत तत्राह—पतावानिति । उत्तरार्धमाकाङ्काद्वारावतारयति—असिन्निति । ईश्वरे समर्पितसर्वात्मभावमेवाभिनयति—यन्पश्यतीति । विज्ञाय छड्ध्वेत्यर्थं ॥ १८॥ प्रकृतिमित्यादि वक्ष्यमाणम-नन्तरपूर्वभन्थसवन्धीत्याशङ्का व्यवहितेन सबन्धार्थं व्यवहितमनुवद्ति—तत्रेति । तयोश्च प्रकृत्योरुक्त भूतकारण

### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्घरी)।

उक्तमर्थजातसुपसहरति—इतीति । क्षेत्र महाभूतादिष्टत्यन्तम् । ज्ञान ज्ञानसाधनममानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्श-नान्तम् । ज्ञेयमनादिमत्परमित्यादि धिष्ठितमित्यन्तम् । श्रुतिभ्य स्मृतिभ्यश्च समासत सक्षेपत उक्तम् । मद्गक्त एतत्रय विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मभावायोपपद्यते युक्तो भवति । भक्तयैव प्राप्य ब्रह्म यत्प्राप्य ब्रह्मैव भवति । तथाच श्रुतिः यस देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तसैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः दिते । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैय भवति । इति च ॥ १८॥ एव क्षेत्र शरीरास्थमन्यक्तमुक्त तत्प्रकाराश्च महदाद्यास्त्रयोविशतिस्तद्विकारा इच्छादयो

### ४ मधुसुद्नीन्याख्या ।

प्रकारेण क्षेत्र महाभूतादिष्ट्यन्त, तथा ज्ञान अमानिलादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्त, ज्ञेय च अनादिमत्पर ब्रह्म धिष्ठितिमिल्यन्त, श्रुतिभ्य स्मृतिभ्यश्चाकृष्य त्रयमि मन्दबुद्धजुप्रहाय मया सक्षेपेणोक्तम् । एतावानेव हि सर्वो वेदार्थो गीतार्थश्च । असिश्व पूर्वोध्यायोक्तलक्षणो मद्भक्त एवाधिकारीत्याह—मद्भक्त मयि भगवति वासुदेने परमगुरौ समर्पितसर्वात्मावो मदेकशरण स एतद्ययोक्त क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय च विज्ञाय विवेकेन विदिला मद्भावाय सर्वानर्थश्चन्यपरमानन्दभावाय मोक्षायोपपद्यते मोक्ष प्राप्तु योग्यो भवति । 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता द्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ' इति श्रुते । तस्मात्सर्वदा मदेकशरणः सन्नात्मज्ञानसाधनान्येव परमपुरुषार्थिलेप्सुरज्ञवर्तेत तुच्छविषयभोगस्पृहा हिलेल्यभिप्राय ॥ १८ ॥ तदनेन प्रन्थेन तत्क्षेत्र यच यादक्चेलेतक्राल्यातम् । इदानीं यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्चेलेतक्राल्यातम् । तत्र

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दीनां प्रकाशकमिलेवरीला बोध्य ॥ १७ ॥ प्रतिज्ञातार्थमुपपाद्योपसहरति — इतीति । इलेव क्षेत्र महाभूतादिधलन्त, तथा ज्ञानमानिलादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनावसान, ज्ञेय च ज्ञेय यत्तदिलादि तमस परमुच्यत इलेवमन्तमुक्त । हृदि सर्वस्य विष्ठितमिल-न्तिम्लाधुनिकानामुक्तिल्लु नादर्तव्या । ज्ञानादेर्ज्ञेयप्रवचनपरलेऽस्वरसस्योक्तलात् । विष्ठादिभिर्यद्विस्तरेण गीत तत्समासत सम्नेपतो मया प्रतिपादित एतावानेव सर्ववेदार्थो गीतार्थश्चात सिक्षप्य भगवतोपसहल्योक्त । यथोक्तसम्यग्दर्शने कोऽधिकारील्यत आह । मिष्य सर्वेश्वरे सर्वेज्ञे परमगुरौ भगवति वासुदेवे यच्छुणोति स्पृश्चाति पश्यति आस्वादयित जिघ्नति वा सर्वमेव श्रीभगवान्वासुदेव इलेवं प्रहाविष्टबुद्धितया समर्पितसर्वात्मभावो मद्भक्त एताहश सन्नतव्यथोक्त क्षेत्रज्ञानज्ञेयानां याथात्म्य विज्ञाय मद्भान्वाय परमात्मभावाय मोक्षायोपपद्यते योग्यो भवतील्यर्थ ॥ १८ ॥ सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे उपन्यस्य

६ श्रीधरीव्याख्या । खक्त क्षेत्राविकमिकारिफलसहितसुपसहरति—इतीति । इसेव क्षेत्र महाभूतादिष्टसन्त तथा ज्ञान च अमानित्वादितत्वज्ञानार्थ-

७ अभिनवगुप्ताचार्यद्याख्या ।

रुक्तया। पतरक्षेत्र ज्ञानज्ञेयात्मक त्रय यो वेक्ति स एव मद्भक्त सच मद्भावमेति ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ पतत्रक्षण कृत्वा परीक्षा क्रियते—प्रकृतिमित्वादिना । कार्यकरणप्रकृतिरप्यनादि कारणान्तराभावात् । विकाराः पदादय । प्रकृति-

श्रीधरः, मधुसूदनः, नीलकण्डः,

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

लक्षणे। पतद्योनीनि भूतानीति बोक्तम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वययोनित्वं कथं भूतानामित्ययमथोऽधुनो-च्यते—प्रकृतिमिति। प्रकृतिं पुरुष चैवेश्वरस्य प्रकृती ता प्रकृतिपुरुपानुभावण्यनादी विद्धि। न विद्यत्त आदिर्ययोस्तावनादी। नित्यत्वादीश्वरस्य तत्प्रकृत्योरिप युक्त नित्यत्वेन भवितुम्। प्रकृतिद्वयवत्वन्यमेव हीश्वरस्थेश्वरत्वम्। याभ्या प्रकृतिभ्यामीश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयदेतुस्तं हे अनादी सत्यो संसारस्य कारणम्। न आदी अनादी इति तत्पुरुपसमास केचिद्वर्णयन्ति। तेन हि किलेश्वरस्य कारणत्व सिध्यति। यदि पुनः प्रकृतिपुरुषावेव नित्यां स्थातां तन्कृतमेव जगनेश्वरस्य जगतः कर्तृ-त्वम्। तदसत्, प्रावप्रकृतिपुरुषयोहत्पत्तेरिशितव्याभावादीश्वरस्थानीश्वरत्वप्रसङ्गान्। संसारस्य

### २ आनन्दगिरिब्यारया।

त्विमित्याह—एति । भूतानामिव प्रकृत्योरि प्रकृत्यन्तरापेक्षयानवस्थानान्न भूतयोनितेति शङ्कते—क्षेत्रेति । तत्राकृताभ्यागमादिवारणाय बन्धस्य निदानज्ञानार्थमात्मनो विक्रियावस्वादिदोषनिरामार्थं च प्रकृतिपुरुषयोरनादित्व क्षेत्रत्वेनोक्ताना प्रकृतिपति विकारभाव च दर्शयति—अयमर्थ इति । स च यो यत्स्वभावश्रेत्युद्दिष्ट व्याचष्टे—प्रकृतिमिति । ईश्वरस्थापरा प्रकृतिरत्र प्रकृतिशब्देनोक्ता परा तु प्रकृतिर्जीवारया पुरुपशब्देन विवक्षितेति व्याकः रोति—ईश्वस्येति । तयोरनादित्व ब्युत्पादयति—नेत्यादिना । तत्र युक्तिमाह—नित्यत्वादीश्वरस्येति । ईश्वरस्योक्तप्रकृतिद्वयवस्य कथमित्याशङ्काह—प्रकृतिद्वयवस्य कथमित्याशङ्काह—प्रकृतीति । तस्य जगजन्मादे स्वातक्रयमेवेश्वरत्व न प्रकृतिद्वयवत्व-मित्याशङ्काह—याभ्यामिति । प्रकृत्योरनादित्व कुत्रोपयुक्तमित्याशङ्काह—ते इति । मनान्तरमाह—नेत्या-दिना । तयोर्मूळकारणत्वाभावे कस्य तदेष्टव्यमित्याशङ्काह—तेन हीति । प्रकृत्योरेव मूळकारणत्वे श्वतिस्यृति-सिद्धमीश्वरस्य तथात्व न स्वादित्याह—यदीति । प्रकृतिद्वयस्य कार्यत्वपक्ष प्रसाह—तदसदिति । किच प्रकृति-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

ज्ञानाज्ञानशन्दिता अमानित्वमानित्वादय पुरुषश्च उक्त । इदानीं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्भध्ये यस्माद्यज्ञायते तच क्षेत्रज्ञस्य प्रभावश्चेति द्वय वक्तन्य तत्राद्य विद्वणोति त्रिमि —प्रकृतिमिति । सप्तमाध्यायेऽष्टघा या प्रकृतिरपरा उक्ता सात्र ४ मध्रस्दनीन्याख्या ।

प्रकृतिपुरुषयो ससारहेतुलकथनेन यद्विकारि यतथ यदिति प्रकृतिमित्यादि द्वाभ्या प्रपश्यते । स च यो यत्प्रभावश्वेति तु पुरुष इत्यादिद्वाभ्यामिति विवेक । तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृती परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूषणे उपन्यस्य एनद्योनीनि भूतानीत्युक्त, तत्रापरा प्रकृति क्षेत्रलक्षणा परा तु जीवलक्षणीति तयोरनादिलसुक्त्वा तदुभययोनिल भूतानासुच्यते । प्रकृतिमिति प्रकृतिर्मायाख्या त्रिगुणात्मिका पारमेश्वरी शक्ति क्षेत्रलक्षणा या प्रागपरा प्रकृतिरित्युक्ता । या तु परा प्रकृतिजावाख्या प्रागुक्ता म इह पुरुष इत्युक्त इति न पूर्वापरविरोध । प्रकृति पुरुष च उभावपि अनादी एव विद्य । न विद्यत आदि कारण ययोद्ती । तथा

### ५ माध्योत्कपदीपिका।

एतयोनीनि भूतानीत्युक्त तत्र प्रकृतिद्वयनिह्नपणार्थमारब्धेऽसिन्नध्याये इद शरीरमिति द्वाभ्या क्षेत्रक्षेत्रज्ञळक्षणप्रकृतिद्वयस्त्रह्मप्तिर्दित्य तत्क्षेत्र यच यादक्चेलादिना तत्प्रतिपादित प्रतिज्ञात, ततो महाभूतानीत्वादिना यच यादक्चेति प्रतिपाद सच यो यत्प्रमान्वश्चेति पुरुष इति द्वाभ्या प्रतिपादयितुमादौ एतयोनीनि भूतानीति निह्नपणाय प्रतिज्ञात यद्विकारि यतश्च यदिति प्रतिपादयति—प्रकृतिमिति द्वाभ्याम्। प्रकृतिरीश्वरस्य हि विकारकारणशक्तित्वगुणातिमका माया 'माया तु प्रकृति विवानमायिन तु महेश्वर'। 'देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्वया' इति श्रुतिस्वृतिभ्या पुरुष क्षेत्रज्ञळक्षणा परा प्रकृति तो प्रकृतिपुरुषादुभाविप अनावी एव नतु सावी इति विद्वि । नैकस्यापि सादिक्त्वमिति द्ववित्रुसुभावपीत्युक्त । न विव्यते आदि कारण यथोत्तावनावी । ईश्वरस्य निस्त्रात्तरं त्रकृत्वोरिषि तथालेन भवितु युक्तम् । ससारोत्पादनोपयुक्तमनादिल यथोत्ताभ्या प्रकृतिभ्यामीश्वरस्य जगदुत्पत्तिस्थितिप्रळयहे- तुलसपत्या तद्वयवक्त्वमेव तत्येश्वरत्वम् । नतु प्रकृतिपुरुषयोरनादिले तथोरेव जगरकर्तृत्व नेश्वरस्य तथोरादिमत्त्वे लीश्वरस्य तत्क- तृत्व विश्वरत्वात्याते तत्युरुषसमासो वक्तव्य इतिचेष । प्रकृतिपुरुषयोरन्यते प्रागीक्षितव्याभावावीश्वरस्यानीश्वरत्व- प्रसिद्वात्यः । तस्त्रस्यानामि ससारापत्तरनिषेधादनिमीक्षप्रसङ्गेन शास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात् । तदुद्यात्पूर्वं बन्धस्याभावेन तिक्वर्त्यात्मो मोक्षस्याभावात् बन्धमोक्षाभावप्रसङ्गाच । प्रकृतिपुरुषयोरनादिले विक्यराणा गुणाना च प्रकृतिकार्यलादात्तम् भावेन तिक्वर्त्यात्मो मोक्षस्याभावात् बन्धमोक्षाभावप्रसङ्गाच । प्रकृतिपुरुषयोरनादिले विक्रराणा गुणाना च प्रकृतिकार्यलादात्यम् भावेन तिक्वर्वादात्यमे

### ६ श्रीवरीव्याक्या ।

दर्शनान्तम्। हेय च 'अनादिमत्पर ब्रह्म' इत्यादि 'विश्वितम्' इत्यन्तम् । विसिष्ठादिभिविंस्तरेणोक्त सर्वमिष मया सक्षेपेणोक्तम् । प्रतन्तम् पूर्वांच्यायोक्तरुक्षणो मञ्जको विश्वाय मञ्जावाय ब्रह्मत्वायोपपथते योग्यो भवति ॥ १८ ॥ तदेव 'तत्सेत्र यच याद्रक्त' इत्यता- वरमपित्रतम् । इदानीं तु 'यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यत्मभावश्च' इत्यतत्पूर्वं प्रतिश्वातमेव प्रकृतिपुरुषयो. संसारहेतुत्वक्यनेन प्रपञ्चयति—प्रकृतिमिति पञ्चित्रः । तत्र प्रकृतिपुरुषयोरादिमस्वे तथोरिष प्रकृत्यन्तरेण भाव्यमित्यनवस्थापितः स्थात् । अनस्तादु-

# कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःग्वानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरसाष्यम् ।

निर्निमित्तत्वेऽनिर्मोक्षत्वप्रसङ्घाच्छास्त्रानर्थक्यप्रसङ्घाद्धन्धमोक्षाभावप्रसङ्घाच । नित्यत्वे पुनरीश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वमेतदुपपन्नं भवेत् । कथं, विकाराश्च गुणाश्चेव वश्यमाणान्विकारान्बुच्चादिदेहेन्द्रियान्तानगुणाश्च सुखदु खमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्विद्ध जानीहि प्रकृतिसभवान्प्रकृतिरीश्वरस्य विकार-कारणशक्तिस्त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषा विकाराणा गुणाना च तान्विकारानगुणाश्च विद्धि प्रकृतिसभवान्प्रकृतिपरिणामान् ॥१९॥ के पुनन्ते विकारा गुणाश्च प्रकृतिसंभवाः—कार्येति । कार्यकर-

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

द्वयमनपेक्ष्येश्वरस्य ससारहेतुत्वे स्वातक्यान्मुकानामपि तत ससारासेरनिषेधान्मोक्षक्षास्त्राप्ताण्यात्र तस्यैव ससारहेतुतेलाह—संसारस्रोति । निर्निमिक्तव प्रकृतिद्वयापेक्षामृते परस्यैव निमिक्तवमिति यावत् । किंच कार्यत्वे प्रकृत्योस्तदुद्वयात्पूर्वं बन्धाभावे तद्विश्चेवातमा मोक्षस्याभावात्कदान्विद्वभयाभावे पुनस्तद्वप्रसङ्गात्र प्रकृतिद्वयस्य कार्यतेलाह—बन्धेति । प्रकृत्योर्मूलकारणत्वे नाजुपपित्तिरिसाह—नित्यत्व इति । स्वपक्षे दोषाभाव प्रश्नपूर्वंक प्रवच्चयति—कथमित्यादिना । सभव सक्ताप्रापको हेतु प्रकृतेरनादित्वं विकाराणा गुणाना च तत्कार्यत्वादात्मनो विविकारत्व निर्गुणत्व च सिध्यतीति भाव ॥ १९ ॥ विकाराणा गुणाना प्रकृतेश्च स्वरूपमाकाङ्काद्वारा निर्णेतुमुक्तरश्चोक-पूर्वार्थं पातयित—के पुनिरिति । पुरुषस्थानादित्वकृत बन्धहेतुत्वमाह—पुरुष इति । पूर्वार्थं व्याच्छे—कार्यमित्या३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

प्रकृतिः । या तु जीवभूता परा प्रकृतिरुक्ता सात्र पुरुषशब्देनोच्यते । एतौ हि सप्टक्तौ ससार जनयतः । वियोगश्च तयोगीश्च । तत्र तानुमावप्यनादी विद्धि । तयोरादिमत्वे ससारस्थाकिकत्वापातात् कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्चे-त्यान्यत्र विस्तरः । विकारान् इच्छादीन् गुणान् बुद्धीन्द्रियादीश्च प्रकृतिसभवान् विद्धि ॥ १९ ॥ उभयोरिष ससारप्राते कारणत्वे द्वारमाह—कार्येति । कार्यं शरीर तदारम्भकाणि भूतानि विषयाश्च । कारण त्रयोदशैन्दि- बाणि तदाश्चिताश्च सुखदु समोहात्मका गुणाश्च । करणेतिपाठेऽपि सएवार्थः । एतयोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे निमित्ते

४ मधुस्दनीन्याक्या।
प्रकृतेरनादिल सर्वेजगत्कारणलात्, तस्या अपि कारणसापेक्षलेऽनवस्थाध्रसङ्गात्, पुरुषस्यानादिल तद्धर्मोधर्मप्रयुक्तलात्,
कृत्स्वस्य जगत जातस्य ह्षेशोकभयसप्रतिपत्ते अन्यथा कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गात्। यत प्रकृतिरनादि अतस्तस्या भूतयोनिलमुक्त प्रागुपपद्यत इत्याह—विकाराश्च षोडद्या पश्चमहाभूतान्यकादशेन्द्रियाणि च, गुणाश्च सत्त्वरजस्तमोरूपान् सुख
दु खमोहान् प्रकृतिसभवानेव प्रकृतिकारणकानेव विद्धि जानीहि॥ १९॥ विकाराणा प्रकृतिसभवल विवेचयन् पुरुषस्य
सत्तारहेतुल दर्शयति—कार्यं शरीरं करणानीन्द्रियाणि तत्स्थानि त्रयोदश देहारम्भकाणि भूतानि। विषयाश्चेह कार्यप्रहणेन

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

नो निर्विकारल निर्गुणलं च सिध्यति । इदमेवाभिप्रेलाह । विकारान्वक्ष्यमाणान् बुद्धादिदेहेन्द्रियान्तान् गुणाश्चेव सुखदु खमोद्दप्रत्याकारपरिणतान् सत्त्वरजस्तम सज्ञान् प्रकृतिसभवान् त्रिगुणात्मिकमायापरिणामान् विद्धि जानीहि । पुरुष च वित् हि विद्धीति पुरुषादिशब्दावृत्त्या उत्तरार्धस्यविद्धीलस्य सबन्धेन योज्यम् । तेन निल्यज्ञानस्वरूपस्य विविद्धातलातपुरुषवेलस्य धाते प्रसिद्धेस्तस्य च सादिलात्वयमन्।दिलमिति श्रङ्का न प्रभवतीति क्षिष्टकल्पना तु पूर्वं महता प्रयत्नेन सघातातपुरुषवेलस्य प्रतिपादनादस्या शङ्काया एवाभावात्सर्वेत्रराचार्ये कण कर्तव्येति तदकरणात्रेषा न्यूनता न शङ्कनीया ॥ १९ ॥ के प्रविविकारा गुणाश्च प्रकृतिसंभवा इल्याकाङ्काया तान्दर्शयन् प्रकृते ससारहेतुल दर्शयति—कार्येति । कार्यं शरीरम् । कार्यप्रकृणेन शरीरा-रम्भकाणि भूतानि विषयाश्च गृह्यते । करणानि देहस्थानि । ज्ञानेन्द्रियपञ्चक कर्मेन्द्रियपञ्चक मनो बुद्धिरहकारश्चेति त्रयोद्य । करणप्रहणेन करणाश्रितलात्सुखदु खमोहात्मका गुणा गृह्यन्ते । तेषा कार्यकरणाना कर्तृत्वे उत्पादकत्वे प्रकृतिग्रम्भकत्वेन हेतु कारणमुच्यते । एव कार्यकरणकर्तृत्वेन ससारस्य कारण प्रकृतिरुक्ता । कार्यकारणकर्तृत्वे इति पाठेप्ययमेवार्थे । ६ श्रीवरीव्याक्या ।

भावनादी विद्धि । अनादेरीश्वरस्य शक्तित्वात्पकृतिरनादि , पुरुषोऽपि तदशस्वाद्यनादिरेव, अत्र च परमेश्वरस्य तच्छक्तीनां चाना-दिस्वं निस्यत्व च श्रीमच्छकरभगवञ्चाव्यक्कद्भिरतिप्रवन्धेनीपपादितमिति ग्रन्थवाद्यस्यासासाभि प्रतन्यते । विकारांश्च देहेन्द्रियादीन् , गुणांश्च गुणपरिणामान्सुखदु समोहादीन्प्रकृते सभवान्सभृतान्विद्धि ॥ १९ ॥ विकाराणां प्रकृतिसभवत्व दर्शयन्पुरुषस्य ससारहेतुत्व दर्शयति—कार्यकारणेति । कार्यं शरीरम् , कारणानि सुखदु खसाधनानीन्द्रियाणि , तेषां कर्तृत्वे तदाकारपरिणामे प्रकृतिहेतुवन

<sup>&</sup>quot; 'कारणo' इति पाठः...

### १ श्रीमच्छक्तरभाष्यम्।

णकर्तृत्वे कार्य शरीरं करणानि तत्स्थानि त्रयोदश। देहस्यारम्मकाणि मृतानि विषयाश्च प्रकृतिसभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यप्रहणेन गृह्यन्ते । गुणाश्च प्रकृतिसभवा सुखदु खमोहान्मकाः करणाश्रय-त्वात्करणप्रहणेन गृह्यन्ते । तेषा कार्यकरणाना कर्तृत्वमुत्पादकत्व यत्तत्कार्यकरणकर्तृत्वं तिस्मन्कार्य-करणकर्तृत्वे हेतुः कारणमारम्भकत्वेन प्रकृतिरुच्यते । एव कार्यकरणकर्तृत्वेन ससारस्य करण प्रकृतिः कार्यकारणकर्तृत्व इत्यस्मिन्नणि पाठे काय यद्यस्य विपरिणामस्तत्तस्य कार्य विकारो विनारि कारण तयोर्विकारविकारिणो कार्यकारणयोः कर्तृत्व इति । अथवा पोडश विकारा कायः, सप्त प्रकृतिविकृतयः कारण, तान्येव कार्यकारणान्युच्यन्ते । तेषा कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिच्चयन मार्यम्भकत्वेनेव । पुरुषश्च संसारस्य कार्णं, यथा स्यात्तदुच्यने । पुरुषो जीव क्षेत्रज्ञो भोक्तेति पर्यायः सुखदुःखाना भोग्याना भोकृत्व उपलब्धृत्वे हेतुरुच्यते । क्रय पुनरनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःखाना भोग्याना भोकृत्व उपलब्धृत्वे हेतुरुच्यते । क्रय पुनरनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःखाना क्रयक्तिपुरुषयोः संसारकारणत्वमुच्यत इति । अत्रोच्यते कार्यकरणसुखदु खरूपण

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

दिना। ज्ञानेन्द्रियपञ्चक कर्मेन्द्रियपञ्चक मनो बुद्धिरहकारश्चेति त्रयोदश करणानि। तथापि भूताना विपयाणा च प्रहणात्कथ तेषा प्रकृतिकार्यतेत्वाशङ्काह—देहित। तथापि गुणानामिहाप्रहणान्न प्रकृतिकार्यत्व तप्राह—गुणान्श्चेति। उक्तरीस्या निष्पन्नमर्थमाह—एचिति। पाठान्तरमन् व्याख्यापूर्वकमर्थामेदमाह—कार्यत्यादिना। व्याख्यान्तरमाह—अथवेति। एकाद्दोन्द्रियाणि पञ्च विषया इति षोडशसख्याकविकारोऽत्र कार्यशब्दार्थं, महानहकारो भूततन्मात्राणीति प्रकृतिविकृतय सप्त कारण, तेषामारम्भकत्वेन कर्तृत्वेन हेतुराध्रयो मूळप्रकृतिरित्यः। उत्तरार्थस्य तार्ययमाह—पुरुषश्चेति। तस्य परमात्मस्य व्यवच्छिनित्त—जीव हति। तस्य प्राणधारणनिमित्तस्य तद्र्थं चेतनत्वमाह—क्षेत्रज्ञ इति। तस्य परमात्मस्य वार्यान—भोक्ति। तथा ममारकारणत्वमुपपाटियतु शङ्कते—कथिति। अन्वयव्यतिरेकाभ्या तयोस्त्यात्वमित्याह—अत्रेति। तत्र व्यतिरेक दर्शयित—कार्येति। ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुपरी)।

सित कर्तृत्वेनेत्यर्थ । हेतु ससारस्य कारण प्रकृतिर्भवति । तथा पुरुष सुरादु खाना भोक्तृत्वेन ससारस्य हेतुरिति । यदि हि कार्यकारणसुखदु खसरूपहेतुफलात्मना प्रकृतिन परिणमेत तदा पुरुप किसुपलभेत । अनुपल्लब्धा वा कथ ससारी स्थात् । अनुपल्लब्धाना वा प्रकृति कुत्रोपयुज्येत । तसादुपल्लभ्योपलब्धान्योग ससारकारणमिति यथा-भाष्य व्याख्यातम् । यद्वा पुरुषस्य कार्यत्वे कारणत्वे कर्तृत्वे च प्रकृतिरेव पुरुषतादात्म्य प्राप्ता हेतुर्भवति । विह्नतादात्म्य प्राप्त लोह बह्वश्चतुष्कोणत्वादाविव हेतुर्भवति, तथा प्रकृते सुखदुःखभोक्तृत्वे खच्छायाप्रदानेन ४ मध्यस्वनीन्याख्या ।

गृह्यन्ते । गुणाश्च सुखदु खमोहात्मका करणाश्चयलात्करणग्रहणेन गृह्यन्ते । तेषा वार्यप्रगणाना वर्तृत्वे तदाकारपरिणामे हेतु कारण प्रकृतिरुच्यते महर्षिमि । कार्यकारणेति दीर्घपाठेपि स एवार्थ । एव प्रकृते ससारमारणल व्याख्याय पुम्बस्यापि ५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

यद्वा एकादशेन्द्रियाणि पञ्चविषया षोडशविकारा कार्यं महानहकारो भृततन्मात्राणि पंजिति सप्तप्रकृतिविकृतय कारण तैषा कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिक्च्यते इत्यथं । एवमपरप्रकृते ससारकारणल प्रदर्श परप्रकृतेस्तत्कारणल दर्शयति । पुरुष जीव क्षेत्रज्ञ सुखदु खाना भोग्याना भोकृत्वे उपलब्धृत्वे हेतुरुच्यते । तथाच कार्यकारण अखदु खरूपेण हेतुफलात्मना प्रकृत परिणामाभावे पुरुषस्य च चेतनस्य तदुपलब्धृत्वेऽसति ससारो न समवतीत्यत प्रकृतिपुरुषयो कार्यकारणकर्तृत्वेन सुखदु खभोकृत्वेन च संसारकारणलमिति । ससारश्च सुखदु खभोग पुरुषस्य च सुखदु खाना भोकृत्व नसारित्वम् । अन्ये तु यथाभाष्य व्याख्यात मित्युक्ला वर्णयन्ति । यद्वा पुरुषस्य कार्यत्वे कारणले कर्तृत्वे च प्रकृतिरेव पुरुषतादात्म्य प्राप्ता हेतुभवति । तथा प्रकृते सुखदु खभोकृत्वे खच्छायाप्रदाने पुरुष कारण कार्यत्वे कारणले कर्तृत्वे च प्रकृतिरेव पुरुषतादात्म्य प्राप्ता हेतुभवति । तथा प्रकृते सुखदु खभोकृत्वे खच्छायाप्रदाने पुरुष कारण कार्यलाद्य प्राकृतदेहिन्द्रयद्विव्वर्मा सन्तश्चिद्यत्मन्याराप्यन्ते गौरोहममुष्य पुत्रोऽह काणोऽह खजीऽह करोम्यहमकार्वमहमिति तथा चिच्छायापन्ना बुद्धि चेतयाम्यह सुखदु खादीनुपलमे इति मन्यत । साय प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यधर्माध्यास ससारस्य कारणमित्युपपादित भवति । साख्याभिमत पुरुषस्य भोकृत्वमपि निरस्त भवति । अन्ययश प्रकृति, कर्त्रा पुरुषो भोक्तेति कर्तृत्वभोकृत्वयोवैयधिकरण्यमापयेत । नच भोक्तिरिक्तपि वक्तु श्वरमिति । अत्र-

### ६ श्रीषरीव्याख्या।

च्यते कपिलादिभि । पुरुषो जीवस्तत्कृतसुखदु खाना भोक्तुत्वे हेतुरुच्यते । अय भाव -यद्यप्यचेतनाया प्रकृते स्वन कर्तृत्व न सभवति, तथा पुरुषस्याप्यविकारिणो भोक्तुत्व न संभवति, तथापि कर्तृत्व नाम क्रियानिवर्तकत्वम् नचाचेतनस्यापि चेतनादृष्टवं-

१ नीलकण्ठः

# पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुङ्के प्रकृतिजानगुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसचोनिजन्मसु ॥ २१॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणामाभात्रे पुरुषस्य चेतनस्यासित तदुपलब्धृत्वे कुतः संसारः स्यात् । यदा पुनः कार्यकरणसुखदुःखरूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरी-तस्य भोकृत्वेनाविद्यारूप संयोगः स्यात्तदा ससारः स्यादिति । अतो यत्प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकर णकर्तृत्देन सुखदुःखभोकृत्वेन च संसारकारणत्वमुक्त तद्यक्तमुक्तम् । कः पुनरय संसारो नाम, सुख-दुःखसभोग ससारः पुरुषस्य च सुखदुःखाना संभोकृत्व संसारित्वमिति ॥ २० ॥ यत्पुरुषस्य सुख-दुःखाना भोकृत्व ससारित्वमिति ॥ २० ॥ यत्पुरुषस्य सुख-दुःखाना भोकृत्व ससारित्वमित्युक्त तस्य तर्तिकनिमित्तमित्युक्यते—पुरुष इति । पुरुषो भोका प्रकृ

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

निहं नित्यमुक्तस्थात्मन स्वतं संसारोऽस्तीत्यर्थं । इदानीमन्वयमाह—यदेति । अन्वयादिफलमुपसहरति —अत इति । आत्मनोऽनिकियस्य संसरण नोचितिमस्याक्षिपति—कः पुनिरिति । सुखदु खान्यतरसाक्षात्कारो भोग स चाविकियस्यैव द्रष्टु संसारस्वथाविधमोकृत्वमस्य संसारित्वमित्युक्तरमाह—सुखेति । स्रोकव्याख्यासमाप्तावितिशब्द ॥ २०॥ स्रोकान्तर प्रश्नोत्तरत्वेनावतारयति—यदिति । निमित्तं वक्तमादौ संसारित्वमस्याविद्येक्याध्यासादित्याह— पुरुष इति । यस्मात्प्रकृतिमात्मत्वेन गतस्रसाद्भक्क इति योजना । गुणविषयं भोगमभिनयति—सुखीति । अवि ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुधरी)।

पुरुष कारणम् विह्निरित लोहस्य खच्छायाप्रदानेन दग्धृत्वे। तथाहि कार्यत्वाद्य प्राकृतदेहेन्द्रियबुद्धिधर्मा सन्तिश्चिदात्मन्यारोप्यन्ते गौरोऽहममुख्यपुत्रोऽह काणोऽह खज्जोऽह करोम्यहमकार्षमहमिति। तथा चिच्छायापन्ना बुद्धिश्चेतयाम्यह सुखदु खादीनुपलमे इति मन्यते। सोऽय प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यधर्माध्यास ससारस्य कारणमित्यु-पपादित भवति। साख्याभिमत पुरुषस्य भोक्तृत्वमिष निरस्त भवति। अन्यथा प्रकृति कर्त्री पुरुषो भोक्तिति कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वेयधिकरण्यमापद्यत। नच भोक्तु पुरुषस्य निर्विकारत्वमि वक्तु शक्यमित्यन्यत्र विस्तर। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाण पद प्रत्येकमिसवध्यत इति त्वप्रत्ययस्य पूर्वाभ्यामि सवन्धे कार्यत्व कारणव्य कर्तृत्व चेति विग्रह द्वन्द्वेकवद्गावश्च 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा' इत्यादिवत्॥ २०॥ ननु यथा बौद्ध कर्तृत्व पुन्यारोप्यते एव पौस्न मोक्तृत्व बुद्धानस्त्वित्येत अम वारयति—पुरुष इति। हि प्रसिद्धम्। प्रकृतिस्थः

### ४ मधुसूदनीव्यारया।

याद्दश तत्तदाह—पुरुष क्षेत्रज्ञ परा प्रकृतिरिति प्राग्व्याख्यात स सुखदु खाना सुखदु खमोहाना भोग्याना सर्वेशमिप भोक्तृत्वे उत्त्युपरक्तोपलम्भे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ यत्पुरुषस्य सुखदु खभोक्तृत्व ससारित्वमित्युक्त तस्य कि निमित्तमित्युच्यते—

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

श्चाचेतन्याधिष्ठितत्वात्समवति । यथा वहेरूध्वरुवळनम्, वायोस्तिर्यग्गमनम्, वत्सादृष्टवशास्त्वन्यपयस क्षरणमित्यादि । अत पुरुष सिनिधानात्प्रकृते कतुत्वमुच्यते । भोकतुत्व च मुखदु खसवेदनम् । तच्चेतनधर्म एवेति सिनिधानात्पुरुवस्य भोकतुत्वमुच्यत इति ॥ २०॥ तथाष्यविकारिणो जन्मरहितस्य भोकृत्व कथमित्यत भाद्द—पुरुष इति । हि यसात्प्रकृतिस्य तत्कार्यदेदे तादात्म्येन १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

तिस्य प्रकृताविद्यालक्षणाया कार्यकारणक्षणेण परिणतायां स्थित प्रकृतिस्थ प्रकृतिमान्मत्वेन गत इत्येति यसान्तसादुङ्क उपलभत इत्यर्थ । प्रकृतिज्ञान्प्रकृतिनो ज्ञातान्सुखं खमोहाकाराभिव्यक्तान्गुणान्सुखी दुःखी मृढ पण्डितोऽहमित्येवम् । सत्यामप्यविद्याया सुखं खमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु य सङ्ग आत्मभाव ससारस्य स प्रधान कारण जन्मन "स यथाकामो भवति तन्कपुर्भवित्त" इत्यादिश्चते । तदेतदाह कारण हेतुर्गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गोऽस्य पुरुपस्य भोक्त , सदसन्योनिजन्मस सत्यक्षासत्यश्च योगय सदसद्योनयत्तासु सदसद्योनिज जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु कारण गुणसङ्ग । अथवा सदसद्योनिजन्मस्य सत्यारस्य कारण गुणसङ्ग हित संसारपद्मभ्याहार्यम् । सद्योनयो देवादियोनयोऽसद्योनय प्रवादियोनयः । सामर्थान्सद्यस्य मनुष्ययोनयोऽप्यविद्या द्रष्टवाः । एतदुक्त भवति । प्रकृतितत्वार्याऽविद्या गुणेषु

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

धाया भोगहेतुत्वात्कि कारणान्वेषणयेत्वाशक्काह—सत्यमपीति । सङ्गस्य जन्माडो समारे प्रधानहेतुत्वे मानमाह—स यथेति । उक्तेऽथे द्वितीयार्धमवतार्य व्याचष्टे—तदेतदित्यादिना । माध्याहार योजनान्तरमाह—अथवेति । मत्मद्योनीविविच्य व्याचष्टे—सद्योनयं इति । योनिद्वयनिर्दशान्मध्यवित्नयो मतुष्ययोनयोऽपि ध्वनिता इत्याह—सामर्थ्यादिति । सङ्गस्य समारकारणत्वे नाविद्यायाम्नकारणत्वमेकसादेव हेतोस्तदुपपत्तिरित्याशङ्काह—एतदिति ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुषरी)।

देहेन्द्रियमन सघातमध्यारूढस्तत्तादात्म्य गत इत्यर्थ । प्रकृतिजान सुन्दर खमोहात्मकान् गुणान् भुद्गे उपलमते । यदा तु सुप्तिसमाधिम्चर्डादो प्रकृतिस्थत्व नास्ति तदा न सुखादीनुपलमते तेनोपाधिगतान्येय सुखादीनि तदमायेन प्रतीयन्त इति सिद्धम् । श्रुतिरिप 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तत्याहुर्मनीषिण.' इतीन्द्रियमनोयोगादेवात्मिन भोक्तत्य द्र्शयन्ती शुद्धस्य केवलम्य भोक्तत्व नास्तीति द्रशयति । कृतस्तर्धभोक्तरप्यस्य प्राकृतो बन्ध इति तत्राह—कारणिमिति । अस्य पुरुषस्य सदसद्योनिजन्मसु तत्र सद्योनिजन्मानो देवा असद्योनिजन्माजस्तिर्यस्य स्थावराश्च । सदसद्योनिजन्मानो मनुन्या । एतेषु त्रिष्टापि जन्मसु प्राप्येषु अस्य पुत्तो गुणसङ्ग सुखादिष्वभिष्टङ्ग कारण हेतु । नथाहि सात्विका देवा भवन्ति राजसा मनुष्यास्तामसाश्च पश्चवस्तेषा तत्त्वद्योनिप्राप्तो तद्वणप्राधान्यमेव कारणम् । वश्यति च 'ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था' इत्यादि । यद्वा प्रकृतिस्थो विद्वानविद्वान्या गुणान्सिङ्गे । 'पश्चादिभिध्या विद्यानत् । त्रात्कि विद्वानिवाविद्वानिप कृतो न सुच्यते अविद्वानिव विद्वान्या कृतो न बध्यत इत्यान्याङ्गाह्मिति । गुणेषु देहेन्द्रयविषयेषु सङ्ग अहमिद ममेदमित्यभिनिवेश सएव जन्मकारणम् । विदुषा

४ मधुसूदनीज्याच्या।
प्रकृतिर्माया ता मिथ्यैव तादात्म्येनोपगत प्रकृतिस्थो हि एव पुरुषो भुद्धे उपलभते प्रकृतिज्ञान्गुणान्। अत प्रकृतिज्ञगुणोपल
म्भहेतुषु सदसयोनिजन्मसु सयोनयो देवायास्तेषु हि सात्त्विकमिष्ट फल भुज्यते, असयोनय पश्चायान्तेषु हि तामसमनिष्ट फल
भुज्यते, सदसयोनयो धर्माधर्मेमिश्रलाद्राह्मणाया मनुष्यास्तेषु हि राजस मिश्र फल भुज्यते। अतस्तत्रास्य पुरुषस्य गुणमङ्ग
५ भाष्योक्तपरीपिका।

पण्डितोऽहमिलेव प्रकृते जातान्सुखदु खमोहाकाराभिव्यक्तान् गुणान्सत्त्वादीन् सुङ्के उपलभते। प्रकृतिम्थस्तरकार्यं देहे तादारम्येन स्थित इति लाचार्ये देहतादारम्यस्पप्यविद्यातादारम्याध्यासायत्तल सुख्यायंत्यागापत्ति चाभिप्रेल न व्याख्यातम्। भोकृत्वलक्षणे ससारिले प्रकृतिस्थल कारणसुक्ला जन्मन प्रधान कारणमाह—कारणिसिति। अस्य पुरुषस्य भोकु सत्यश्वासत्यश्च योनय सत्योनयो देवादियोनय असद्योनय पश्चादियोनय । योनिद्वयनिर्देशसामर्थ्यान्मभ्यवित्तेच्य सदमद्योनयो मनुष्ययोनयोपि द्रष्टव्या । तासु जन्मानि तेषु विषयभूतेषु गुणेषु गुणसङ्ग गुणेषु सुखदु खमोहात्मकेषु विषयेषु भुज्यमानेषु यस्तादारम्यभाव आमिक्तर्य स एव सत्यायामप्यविद्याया प्रधान कारणिसित्यर्थ । 'स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदिमसपद्यते' इति श्रुते । सदसद्योनिजन्मनस्तस्य ससारस्य गुणसङ्ग कारणिसित ससारपदमभ्याहत्य वा व्याख्येयम् । गुणसङ्ग सत्त्वरज्ञस्योगुणात्मकप्रकृतितादारम्याभिमान इति तु प्रकृतिमात्मत्वेन गत प्रकृतिस्थ इत्यनेन पौनरुत्यमभिष्ठेत्याचार्यनं व्याख्यातम् । गुणेणे श्वमाद्यभक्तमेकारिभिरिन्दिये सङ्गस्य विषयसङ्गादीनलमिष्ठस्य न प्रदिश्वतम् । 'इन्द्रियभ्य पराह्यर्था' इति श्रुते । ख्यातम् विषयसङ्गादीनलमिष्ठस्य न प्रदिश्वतम्य पराह्यर्था' इति श्रुते ।

६ श्रीधरीव्याख्या।

स्थित पुरुष । अतस्तज्जनितान्सुखादीन्मुक्के । अस्य च पुरुषस्य सतीषु देवादियोनिषु, असतीषु तिर्थगादियोनिषु यानि ज मानि तेषु

नीलकण्ठः २ श्रीधरः

# उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

च सङ्गः कामः संसारस्य कारणिमति । तच्च परिवर्जनायोच्यते । अस्य च निवृत्तिकारणं झानं वैराग्ये ससंन्यासं गीताशास्त्रे प्रसिद्धम् । तच ज्ञानं पुरस्तादुपन्यस्त क्षेत्रक्षेत्रज्ञविषयम् । यज्ज्ञात्वामृतमश्रुत इत्युक्त चान्यापोहेनातद्धर्माध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ तस्यैव पुनः साक्षान्निर्देशः क्रियते—उपद्रष्टेति । उपद्रष्टा समीपस्थ सन्द्रष्टा स्वयमव्यापृतो यथित्विग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापृतेषु तटस्थोऽन्योव्या-

#### २ आनन्द्रिगरिज्याख्या ।

अविद्योपादान सङ्गो निमित्तमित्युभयोरि कारणत्व सिध्यतीत्यर्थ । द्विविधहेत् केर्विविक्षित फलमाह—तच्चेति । सासङ्गराज्ञानस्य खतोऽनिवृत्तेस्तिववर्तक वाच्यमित्याशङ्क्याह—अस्येति । वैराग्ये सति सन्यासस्तर्प्वक च ज्ञान सासङ्गाज्ञान् निवर्तकिमत्यर्थ । उक्ते ज्ञाने मानमाह-गीतेति । अध्यायादौ चोक्त ज्ञानमुदाहतमित्याह-तचेति । तदेव ज्ञान यज्ज्ञात्वेत्यादिना न सत्तन्नासदित्यन्तेनान्यनिषेधेन सर्वत पाणिपादमित्यादिना चातद्धर्माध्यासेनोक्त मिलाह—यज्ज्ञात्वेति ॥ २१ ॥ प्रकृतस्थैव मोक्षहेतोर्ज्ञांनस्य साक्षान्निर्देशायोत्तरश्चोकमुस्थापयति—तस्येति । कार्यकारणाना व्यापारवता समीपे स्थित सनिधिमात्रेण तेषा साक्षीत्येवमर्थत्वेनोपद्रष्टेति पद व्याचष्टे—समीपस्थ इति । लौकिकस्येव द्रष्टुरस्यापि स्वव्यापारविशिष्टतया निष्क्रियत्वविरोधमाशङ्क्याह—स्वयमिति । स्वव्यापाराहते सनिधिरेव दृष्ट्व। दृष्टान्तेन स्पष्टयति —यथेति । उपदृष्टेखस्यार्थान्तरमाह —अथवेति । बहूना दृष्ट्वेऽपि

#### ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुधरी )।

त तदमावान जन्म । समानेऽपि देहसबन्धे यदा यक्षो देहाभिमान धत्ते तदा स एंन देहपीडया पीड्यते नतु देहपतिर्जीन यदा त्वय देहाभिमान धत्ते तदा नेतर इति प्रसिद्धम् । सङ्गस्य बन्धकत्व नतु सानिध्यमात्र बन्धकम्। अतो विद्वद्विदुषो समानेऽपि देहसबधे सङ्गतद्भावकृतो महान् विशेष इति भाव ॥ २१ ॥ सच यो यत्प्रभावश्चेति क्षेत्रज्ञतत्प्रभावौ व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञातौ तत्र क्षेत्रज्ञ प्रागेव वर्णित तस्येदानी प्रभावमाह— उपद्रष्टेति । तत्र पूर्वे गुणसङ्गो जन्मकारणमित्युक्तम् । तत्र सङ्गश्चतुर्तिघ पुरुषापठापेन गुणमात्रपाधान्येन वा ४ मधुसूदनीब्यारया ।

सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक प्रकृतितादात्म्याभिमान एव कारण न लसद्गस्य तस्य खत ससार इखर्थ । अथवा गुणसङ्गो गुणेषु श्रुब्दादिषु सुखदु खमोहात्मकेषु सङ्गोऽभिलाष काम इति यावत्। स एवास्य सदसवोनिजन्मसु कारणम्। 'स यथाकामो भवति तत्कत्मवति यत्कत्भवित तत्कमं कुरुते यत्कमं कुरुते तद्भिसपयते' इति श्रुते । अस्मिन्नपि पक्षे मूलकारणलेन प्रकृतितादा रम्याभिमानो द्रष्टव्य ॥ २१ ॥ तदेव प्रकृतिमिथ्यातादात्म्यातुरुषस्य ससारो न खरूपेणेत्युक्त, कीद्दश पुनस्तस्य खरूप यत्र न सभवति ससार इलाकाङ्काया तस्य खब्प साक्षाचिर्देशचाह—उपद्वेषेति । अस्मिन्प्रकृतिपरिणामे देहे जीवब्पेण वर्तमानोऽपि ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

अन्ये तु यद्वा प्रकृतिस्थो विद्वान्वा गुणान् भुद्धे । पश्चादिभिश्वाविशेषादितिन्यायात् । तर्तिक विद्वानिवाविद्वानिप कुतो न मुच्यते । अविद्वानिव विद्वानिप कुतो न बध्यत इलाशक्क्याह—कारणिमिति । ग्रुणेषु देहेन्द्रियविषयेषु सङ्ग अहमिद ममेदिमिलिभ निवेश स एव जन्म कारण विदुषा तु तदभावान जन्म। समानेऽपि देहसबन्धे यदा यक्षो देहाभिमान धत्ते तदा स एव देहपीडया पीड्यते नतु देहपतिजाव । यदालय देहिममान धत्ते तदा नेतर इति प्रसिद्धम् । सङ्गस्य बन्धकल नतु सानिध्यमात्र बन्धक अतो विद्वद्विद्वो समानेपि देहसबन्धे सगतदभावकृतो महाविशेष इति भाव इति वर्णयन्ति । भाष्यकारैस्त प्रकृति पुरुष चैव विद्ध-नादी उभावपीत्युपकमानुरोधेन पुरुषशब्दार्थप्रदर्शनसामज्ञस्यमभिप्रेलायमर्थो न प्रदर्शित ॥ २१॥ पुरुषमेव साक्षानिर्दिशति— उपद्रष्टति । यथा ऋलिग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापृतेषु तटस्थोऽन्यो व्यापृतो यज्ञविद्याकुशलस्तव्यापारगुणदोषाणामीक्षिता तथा कार्यकरणाना व्यापारवता समीपे स्थित सन् खयमव्याष्ट्रतो द्रष्टा सिविधिमात्रेण तेषा साक्षी। यद्वा देहचक्कमैनोबुड्यात्मानो द्रष्टार

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

गुणसङ्ग । गुणै शुभाशुभकर्मकारिभिरिद्रियै सङ्ग कारणप्रीलर्थ ॥ २१ ॥ तदनेन प्रकारेण प्रकृत्वविनेकारपुरुषस्य ससारो न तु सक्पत इत्याशयेन तस्य सक्ष्पमाइ-उपदृष्टेति । असिन्प्रकृतिकार्ये देहे च वर्तमानोऽपि पुरुष परो भिन्न एव न तदुणैर्यु-ज्यत इत्यं । तत्र हेतव -यसादुपद्रष्टा पृथवभूत एव समीपे स्थित्वा द्रष्टा, तथाऽनुमन्ता अनुमोदितैव सनिधिमात्रेणानुमाहक.

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

रिति कार्यकारणभावे हेतु । पुरुवस्तु प्राधान्याङ्गोक्ता पुरुष इत्यादि ॥१९॥२०॥११॥ उपब्रहेति । प्रकृतिपुरुवयोः पग्वन्धवत्किलान्योन्यान

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

पृतो यद्मविद्याकुश्राळ ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणामिश्चिता तद्वत्कार्यकरणव्यापारेष्वव्यापृ-तोऽन्यो विलक्षणस्तेषां कार्यकरणाना सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टोपद्रष्टा । अथवा देहचक्षु-मंनोबुद्धात्मानो द्रष्टारस्तेषां बाह्यो द्रष्टा देहस्तत आरभ्यान्तरनमश्च प्रत्यक्तसमीप आत्मा द्रष्टा । यतः परोऽन्तरो नास्ति द्रष्टा सोऽतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वादुपद्रष्टा स्थात् । यज्ञोपद्रष्टृवद्वा सर्ववि-षयीकरणादुपद्रष्टा । अनुमन्ता चानुमोदनमनुमनन कुर्वत्सु नित्कयासु परिनोपस्तत्कर्तानुमन्ता च । अथवानुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनुकुलो विभाव्यते तेनानुमन्ता । अथवा प्रवृत्तान्त्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदिप न निवारयतीत्यनुमन्ता । भर्ता भरण नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीना संहताना चैतन्यात्मपाराथ्येन निमित्तभूतेन चैतन्याभासाना यत्सक्षपधारण तचैतन्यात्मकृतमेवेति भर्तात्मेत्युच्यते । भोक्ताग्रुष्णवित्रस्वितन्यस्कर्षण वृद्ध सुखदु समोहा-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कस्योपद्रष्टुत्व तन्नाह—तेषामिति । उपोपसर्गस्य सामीप्यार्थत्वेन प्रस्तगर्थत्वासत्रेन सामीप्याप्रस्तानात्प्रस्त्यात्मा च द्रष्टा चेत्युपद्रष्टा सर्वसाक्षी प्रस्त्वात्मास्य । उक्तमेव स्वनक्ति—यत इति । यन यजमानस्य ऋत्विजा च यज्ञकर्मणि गुण दोष वा सर्वयज्ञाभिज्ञ सञ्चपद्रष्टा विषयीकरोति तन्यायमात्मा चिन्मात्रस्त्रभाव सर्वं गोचरयती-त्युपद्रष्टेति पक्षान्तरमाह—यञ्चेति । अनुमन्ता चेस्रेतद्याकरोति—अनुमन्तेति । ये स्वय द्वर्वन्तो स्वापारयन्तो भवन्ति तेषु द्वर्वसु सत्सु यास्रेषा कियास्तासु पार्थस्थस्य परितोषोऽनुमनन तज्ञानुमोदन तस्य सनिधिमात्रेण कर्ता य सोऽनुमन्तेस्यथ । व्यास्यान्तरमाह—अन्यविता । तदेव स्पुट्यति—कार्येति । वर्गान्तरमाह—अन्यवित्या-दिना । भर्तेति पद्मादाय कि भरण नामेति प्रच्छति—भर्तेति । तद्भ निरूपयद्भात्मनो भर्तृत्व साध्यति—देहिति । भोकेस्युक्ते कियावक्ष्वे प्राप्ते भोगश्चिद्वसानतेति न्यायेन विभन्नते—अग्नीति । विशेपणान्तरमादाय ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुपरी)।

तमन्तर्भाव्य गुणप्राधान्येन वा, गुणाना समप्राधान्येन वा, अप्राधान्येन वेति । तत्राधे देहेन्द्रियमनआदिरूप गुण-सघातमेव आत्मत्वेन पश्यन् भोक्ता भवति यथा चार्वाकादि । द्वितीये गुणाना प्राधान्यावात्मनि वास्तवकर्तृत्वा-धाममानेन कर्मफलाना मर्ता सचेता भवति यथा तार्किकादि । तृतीये गुणाना समप्राधान्येन गुणगतमपि भोकृ त्वमसगेऽप्यात्मनि वस्त्रे भल्लातकाङ्कमदनुमन्यते यथा सास्य । चतुर्थे सर्वथापि गुणधर्माणामात्मनि सक्रममपश्य- श्रुदासीनबोधरूपत्वेन गुणप्रचारदर्शी उपद्रष्टा भवति यथास्राक साक्षी । एतेषु चतुर्व्यपि गुणसगिष्पद्रष्टोत्तम । अनुमन्ता मध्यम । मर्ता अधमः । भोक्ता अधमाधमः । सएव गुणान्यशीकृत्य यदा क्रीडिति तदा महेश्वर इत्युच्यते । य. सर्गस्थित्यन्तकर्ता प्रमुर्जगदन्तर्यामी सएव गुणानपहाय स्थित परमात्मेति चाप्युक्तो भवति । अभ्रसद्दर्शन्याक्या।

पुरुष पर प्रकृतिगुणासस्य परमार्थतोऽससारी स्नेन रूपेणेल्यं । यत उपद्रष्टा यथितंग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापृतेषु तत्समीपस्थोऽन्य स्वयमव्यापृतो यज्ञविद्याकुशललादृतिग्यजमानव्यापारगुणदोषाणामीक्षिता तद्वत्कार्यकरणव्यापारेषु स्वयमव्यापृतो विलक्षणस्तेषा कार्यकरणाना सव्यापाराणा समीपस्थो द्रष्टा नतु कर्ता पुरुष । 'स यत्तत्र किंचित्पश्यस्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्यय पुरुष 'इति श्रुते । अथवा देहचक्क्षमेनोबुद्धात्मस्र दश्येषु मध्ये बाह्यान्वेद्दादीनपेक्ष्यास्यव्यविहतो द्रष्टातमा पुरुष उपद्रष्टा । उपशब्दस्य सामीप्यार्थलात्तस्य चाव्यवधानरूपस्य प्रत्यगात्मन्येव पर्यवसानात् । अनुमन्ता च क्रार्यकरणप्रदृतिषु स्वयमप्रवृतोऽपि प्रवृत्त इव सनिधिमान्नेण तदनुकूललादनुमन्ता । अथवा स्वव्यापारेषु प्रवृत्तान्देहे- ५ मान्योक्कवदीपिका ।

तेषा बाह्यो द्रष्टा देहस्तत आरभ्यान्तरतमश्च प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा यत परतरो नास्ति द्रष्टा सोऽतिशयसामीप्येन द्रष्टृलादु-पद्रष्टा स्थात् । यज्ञोपद्रष्टृवद्वा सर्वविषयीकरणादुपद्रष्टा । ये खय कुर्वन्तो व्यापारवन्तो भवन्ति तेषु कुर्वस्य यास्तेषा कियास्तायु पार्श्वस्थस्य परितोषोऽनुमननमनुमोदन तस्य सनिधिमात्रेण कर्ता अनुमन्ता, कार्यकरणप्रवृत्तिषु खयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनु-कूलो विभाव्यते तेन वानुमन्ता, खव्यापारेषु प्रवृत्तान् तत्साक्षिभूतं कदाचिदिष न निवारयतीति वाऽनुमन्ता, देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां सहताना चैतन्यात्मपाराथ्येन निमित्तभूतेन चैतन्याभासाना खरूपावधारणस्य चैतन्यात्मकृतलात् भर्तात्मोच्यते । भोक्ता निख-६ श्रीधरीव्याक्या ।

'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इलादिश्चर्ते । तथा ऐश्वरेण रूपेण मर्ता विधारक इति चोक्त , मोक्ता पालक इति च, महांश्चासा-७ अभिनवगुसाचार्यव्याक्या ।

पेक्षावृत्तिः । अतस्यास्य शास्त्रकृद्भिनांनाकारैनांनिभरिनिषीयते रूपसुपद्गहेलादिशिः । अयमत्र तारपर्यार्थः-प्रकृतिस्तद्भिकारः चतुर्देशविधाः स्व गी० ७२

# य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥ २३॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

त्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषयविषयाश्चेतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्त इति भोकाः त्मोच्यते । महेश्वरः सर्वात्मत्वात्स्वतन्त्रत्वाच्च महानीश्वरश्चेति महेश्वरः । परमात्मा देहादीनां युद्धान्ताना प्रत्यगात्मत्वेन किष्पतानामविद्यया परम उपद्रष्टृत्वादिलक्षण आत्मेति परमात्मा सो-ऽन्तः परमात्मेत्यनेन शब्देन चाष्युक्तः कथितः श्वतौ । कासाविस्निन्देहे पुरुषः परोऽव्यक्तात् । 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' इति यो वक्ष्यमाणः 'क्षेत्रक्षं चापि मा विद्धि' इत्युपन्यस्तो व्याख्या-योपसंहृतश्च ॥ २२ ॥ तमेवं यथोकलक्षणमात्मानम्—य पव यथोकप्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षादात्म

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या।

व्याच्छे—महेश्वर इति । परमात्मत्वसुपपादयति—देहादीनासिति । अविद्यया कल्पितानामिति सबन्ध । परमत्व प्रकृष्टत्वम् । स पूर्वोक्तविशेषणवानिति यावत् । परमात्मशब्दस्य प्रकृतात्मिष्वयत्वे श्वतिमनुकृत्वयति—अन्त इति । तस्य ताटस्थ्य प्रश्नद्वारा प्रत्याच्छे—क्रेति । कस्मात्परत्व तदाह्—अञ्चक्तादिति । तन्नैव वाक्य-शेषानुकृत्व्यमाह—उत्तम इति । सोऽसिन्देहे पर पुरुष इति सबन्धः । शोषितार्थयोरैक्यज्ञान प्रागुक्त फलोक्त्या स्तौति—क्षेत्रज्ञ चेति ॥ २२ ॥ यथोक्तप्रकारेण जीवेश्वरादिसर्वकल्पनाधिष्ठानत्वेनेत्वर्थः । साक्षादपरोक्षत्वेनेति यावत् । यथोक्तप्रनाचनिर्वाच्या सर्वानर्थोपाधिभूतामित्वर्थं । विद्यया प्रागुक्तेकत्वगोचरया प्रकृतिमविद्याख्यां सकार्या-

#### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

यद्यप्युपद्रष्टापि गुणानपहाय तत्साक्षित्वेन स्थितो भवति तथापि तसैव सघातोपहितस्य सघातान्तरप्रचारदर्शित्वा-भावादय सकलसघातप्रचारदर्शीति सर्वोत्कृष्टत्वात्परमोयमात्मा । तमेन वक्ष्यित 'उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्यु-दाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यय्य ईश्वरः' इति । एताविष गुणसङ्गिनौ । एवमेक एव देहेऽस्मिन्वद्य-मानः परो गुणातीतः स्वात्मिन गुणान्प्रविलाप्य स्थितोऽखण्डैकरस आत्मा गुणसङ्गेन षड्विधो भवति । अयमेवास्य प्रभावः । तत्र अनुमन्तुमर्तृभोक्तृभिस्त्रिमी रूपैरय वश्यते । उपद्रष्टृमहेश्वरपरमात्मरूपैस्तु नित्यमुक्त एकएवेति ज्ञेयम् । अत्र भाष्यार्थोऽप्यनुसधेयो विस्तरभयात्तु न प्रदर्शितः ॥ २२ ॥ एव यथोक्तलक्षणात्मज्ञाने फलमाहः— य एवमिति । गुणै स्वविकारैः सर्वथा विहितेन निषिद्धेन वा कर्मणा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते पुनर्जन्म

#### ४ मधुसूद्तीन्याख्या।

न्द्रियादीच निवारयति कदाचिदिप तत्साक्षिभूत पुरुष इति 'अनुमन्ता साक्षी च' इति श्रुते । भर्ता देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां सहताना चैतन्याभासविधिष्टाना स्वसत्तया स्फुरणेन च धारियता पोषियता च । भोक्ता बुद्धे सुखदु खमोहात्मकान्प्रस्थान्स्करपचैतन्येन प्रकाशयदीति निर्विकार एवोपल्ब्या । महेश्वर सर्वात्मस्रात्स्वतन्त्रस्थाच महानिश्वरश्वेति महेश्वर परमात्मा देहादिबुद्धान्तानामचेतनानामविद्ययात्मस्तेन कित्यताना परम प्रकृष्ट उपद्रष्टृस्वादिपूर्वोक्तिवेशेषणविद्येष्ट आत्मा परमात्मा इस्रनेन शब्देनाप्युक्त कथित श्रुतौ चकारादुपद्रष्टेस्यादिशब्दैरिप स एव पुरुष पर । 'उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे-त्युदाहत' इस्रेपेप वक्ष्यते ॥ २२ ॥ तदेव स च यो यत्प्रभावश्विति व्याख्यातं, इदानीं यज्ज्ञासाऽमृतमश्चत इत्युक्तमुप-सहरति—य एविमिति । य एवसुक्तेन प्रकारण वित्ति पुरुषमयमहमसीति साक्षात्करोति प्रकृतिं चाविद्या गुणै

#### ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

चैतन्यस्वरूपेण बुद्धे सुखदु खमोहात्मिकान् प्रस्ययान्सर्विषयविषयान् विभक्ततयोपलब्धातो भोका आत्मोच्यते सर्वात्मला-त्स्वतन्त्रलाच । महाश्वासावीश्वरश्वेति महेश्वर देहादिबुद्धान्ताना प्रस्यात्मत्वेनाविद्यया प्रकल्पिताना परम उपद्रष्टृलादिलक्षण आ-त्मोति परमात्मा इस्पनेन शब्देन चाप्युक्त श्रुतौ कथित । य परमात्मा श्रुतानुक्त स एव देहेस्मिन् पुरुष पर अव्यक्ता-दुक्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत इति वश्यमाण । श्रुति 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्व' 'एष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर एष लोकपाल ' 'ईशान भूतभव्यस्य' 'तत्स्यश्चा तदेवानुप्राविशत्त', 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्च नामक्ष्ये व्याकरवाणि' 'अव्यक्तात्पुरुष पर 'इसाद्या ॥ २२ ॥ क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्यात्युपन्यस्तमात्मतत्त्व व्याख्यायोपसङ्कतिमदानीं ग्रुद्धार्थयोरेक्यकपात्मतत्त्वस्य प्रागुक्तस्य

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

वीश्वरश्चेति, स महादीनामित्रपतिरिति च, परमात्मान्तर्यामीति चोक्त श्वला । तथाच श्चिति -'एव भूताधिपतिरेव लोकेश्वर एव लोकपाल ' इत्यादि ॥ २२ ॥ एव प्रकृतिपुरुषिविकेशानिन स्तौति —य एवमिति । एवमुपद्रष्टृत्वादिरूपेण पुरुष यो वेक्ति, प्रकृति

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यभ्याख्या ।

सर्गः। तथा पुरुष एतरसर्वमनादि नित्य च । ब्रह्मतत्वाच्छुरितरवे सति तद्नन्यत्वात् ॥ २२ ॥ तथाचाह-य एव वेचीति । एवमनेन सर्वा-

#### ३ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

भावेनायमहमिति प्रकृति च यथोक्तामिवद्यालक्षणा गुणैः खिवकारे सह निर्वाततामभावमापा-दिता विद्यया सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानोऽपि स भूय पुनः पतिनेऽसिन्विद्वच्छरीरे देहान्तराय नाभिजायते। नोत्पद्यते। देहान्तर न गृहातित्यर्थः। अपिशःशात्किमु वक्तव्यं खवृत्तस्थो न जायत इत्यभिप्रायः। नतु यद्यपि झानोत्पर्यनन्तर पुनर्जन्माभाव उक्तस्तथापि प्राग्झानोत्पत्तेः छताना कर्मणामुत्तरकालभाविना च यानि चातिकान्तान्यनेकजन्मकृतानि तेषां फलमद्त्वा नाशो न युक्त इति स्युख्रीणि जन्मानि। कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति। यथा फले प्रवृत्तानामारब्धजन्मना कर्मणाम्। नच कर्मणा विशेषोऽवगम्यते। तसाञ्चिप्रकाराण्यपि कर्माणि त्रीणि जन्मान्यारमेरन्स-हतानि वा सर्वाण्येकं जन्मारमेरन् । अन्यया कृतविनाशे सित सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्ग शास्त्रानर्थस्य च स्यादित्यत इदमयुक्तमुक्त न स भूयोऽभिजायत इति । न, 'क्षीयन्ते' चास्य कर्माणि', 'ब्रह्म वेद- ब्रह्मैव भवति', 'तस्य तावदेव चिरमिषीकातूलवत्सर्वकर्माणि प्रदूयन्ते' इत्यादिश्चतिशतेभ्य उक्तो

#### २ आन दगिरिव्याख्या ।

मभावमापादिता यो वेत्तीति सवन्ध । सर्वप्रकारेण विहितेन निषिद्धेन चेल्यं । पुनर्नकारोऽन्वयाथं । निपातसूचित न्यायमाह—अपीति । न स भूयोऽभिजायत इत्युक्तमाक्षिपति—निविति । ज्ञानोत्पर्यनन्तर जनमाभावस्योक्तत्वारपुनर्देहारमभुपेल नाक्षेप स्यादिल्याशङ्काह—यद्यपीति । तथापि स्युक्रीणि जन्मानीति संबन्ध ।
वर्तमानदेहे ज्ञानात्पूर्वोत्तरकालाना कर्मणा फलमदत्त्वा नाक्षायोगाजन्मह्यमावस्यकमतीतानेकदेहेश्वपि कृतकर्मणा 'नामुक्त क्षीयते कर्म' इत्येव स्मृतेरद्त्वा फलमनाशादिल तृतीयमपि जन्मेत्याह—प्रागिति । फलदान
विनापि कर्मनाशे दोषमाह—कृतेति । न युक्त इति कृत्वा फलमदत्त्वा कर्मनाशो नेति शेष । विमतानि कर्माणि
फलमदत्त्वा न श्वीयन्ते वैदिककर्मत्वादारव्धकर्मवदिति मत्वाह—यथेति । नाशो न ज्ञानादिति शेष । नन्वनारव्धकर्मणा ज्ञानाक्षाशो युक्तोऽप्रवृत्तफलवत्त्वादारव्धकर्मणा तु प्रवृत्तफलवत्त्वेन बलवत्त्वाह्य ज्ञानाविह्यवृत्तिरित्याह—
नचेति । अज्ञानोत्थत्वेन ज्ञानविरोधित्वाविशेषात्रवृत्ताप्रवृत्तफलत्त्वमतुपयुक्तमिति भाव । कर्मणा फलमदत्त्वा
नाशाभावे फलितमाह—तस्मादिति । नतु कर्मणा बहुत्वात्तरफलेयु जन्मसु कुतिक्षत्वमारम्भकर्मणा विप्रकारत्वादिति चेन्नानारव्धत्वेनकप्रकारकत्वसमवात्त्राह—संहतानीति । नास्ति ज्ञानस्येकान्तिकफलत्वमिति शेष । उक्तकर्मणा
जन्मानारम्भकत्वे प्रागुक्त दोषमनुभाष्य तस्यातिप्रसञ्जकत्वमाह—अन्यथेति । सर्वत्रेत्यारव्धकर्मस्यपीति यावत् ।
फलजनकत्वानिश्वयोऽनाश्वास । कर्मणा जन्मानारम्भकत्वे कर्मकाण्डात्वेवय दोपान्तरमाह—दास्ति । अनारव्धकर्मीणा सत्यपि ज्ञाने जन्मान्तरारम्भकत्वश्रीव्य फलितमाह—इत्यत्त इति । श्रुत्ववष्टममेन परिहरति—नेत्यादिना ।
ध मञ्जव्यनिल्याक्या।

खिवकारे सह मिथ्याभूतामात्मविद्यया बाधिता वेत्ति निकृते ममाज्ञानतत्कार्थे इति स सर्वथा प्रारब्धकर्मवशादिन्द्रव-द्विधिमतिक्रम्य वर्तमानोऽपि भूयो न जायते । पतितेऽस्मिन्विद्वच्छरीरे पुनर्देहम्रहण न करोति । अविद्याया विद्यया ५ भाष्योत्कवदीपिका।

ज्ञान फलोक्त्या स्तौति—यद्दि । एव यथोक्तन प्रकारेण पुरुष जीवेश्वरादिसर्वकल्पनाधिष्ठान यो वेक्ति उक्तलक्षण पुरुषोऽहरमिति साक्षाज्ञानाति प्रकृति चानाद्यनिर्वाच्या सर्वानथोंपाधिभृता गुणे स्विवकारे सह प्रागुक्तिकलगोचरया विद्ययाऽमावमापादिता यो विक्तीति सबन्ध । स सर्वथा वर्णाश्रमधर्मानुलङ्ग्चय प्रवर्तमानोऽपि भृय पुन पतितेऽस्मिन्दारीरे देहान्तराय न जायते नोत्पखते । आवर्तमानो जन्ममाळावानिप सर्वथा भूयो नाभिजायत इति कल्पना तु भाष्यबहिर्भृता नादतिव्या । आवर्तमान इलाद्युक्ते
फलाभावात् । 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे' 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' 'तस्य तावदेव चिर यावश्व विमोक्ष्ये' 'इषीकातः
लवच सर्वकर्माणि प्रदह्मन्ते,' 'यथैधासि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्कुक्तेऽर्जुन । ज्ञानाभि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुक्ते तथा' 'बीजान्यइत्युपद्म्थानि न रोहन्ति यथा पुन । ज्ञानदर्भस्तथा क्रेशैनीत्मा सपद्यते पुन ॥' 'अविद्याक्षमक्रेशवीजिमित्ताना फलारम्भकाणा
जन्मान्तराङ्करारम्भसामर्थ्यवता कर्मणा ज्ञानाभिनोक्तवीजदाहे सति जनमाङ्करारम्भसामर्थं न घटते' इति श्रुतिस्मृतियुक्तिभिक्तकम्। विद्युषो जन्माभावमभिप्रेल भगवतोक्त न स भूयोभिजायत इति । एतेन ज्ञानोत्पत्ते प्राक्रृताना कर्मणामुत्तरकालभाविनामितक्रान्तानिकजन्मकृताना च फलमदत्त्वा प्रारब्धकर्मवन्नाशो न युक्त । 'नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिपि' इलादिवचनात्। तस्मा
ह श्रीषरीव्याक्या ।

न गुण सुखदु खादिपरिणामे सहिता यो वेत्ति, स पुरुष सर्वथा विधिमतिलङ्क्य वर्तमानोऽपि पुनर्नामिजायते । सुच्यत पवेत्यर्थः । ७ अभिनवग्रहाचार्यव्यास्था

भद्रस्थेण महादर्शनेन यो योगी प्रकृति पुरुष गुणाश्च तद्विकारान् जानाति सर्वेण प्रकारेण यथातथा वर्तमानीऽपि स मुक्त एदेखशः । ईदर्श

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विदुषः सर्वकर्मदाहः । इहापि चोक्तो यथैघासीत्यादिना सर्वकर्मदाहः । वक्ष्यित चोपपत्तेश्च । अविधाक्तम्क्षेश्चर्वाजनिसित्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करमारमन्ते । इहापि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि फलारम्भकाणि नेतराणीति तत्र तत्र भगवतोक्त 'बीजान्यश्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धेस्तथा क्षेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः' इति च । अस्तु तावज्ज्ञानोत्पस्युत्तरकालकताना कर्मणा ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात् । न त्विह जन्मिन ज्ञानोत्तपत्तेः प्राकृतानामतीतानेकजन्मान्तरकृताना च दाहो युक्तः । न, सर्वकर्माणीति विशेषणात् । ज्ञानोत्तरकालभाविनामेव सर्वकर्मणामिति चेत् । न, संकोचत्ते कारणानुपपत्तेः । यत्तृक्त यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न श्रीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तान्येव सत्यपि ज्ञाने तथाऽनारव्यक्षकलामापि कर्मणा क्षयो न युक्त इति तद्सत् । कथ तेषा मुक्तेषुवत्पवृत्तफलत्वात् । यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इष्टुर्धनुषो लक्ष्यवेधोन्तरकालमप्यारव्धवेगक्षयात्पत्तेनैव निवर्तत एव शरीरारम्भकं कर्म शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्ते-ऽप्यासस्कारवेगक्षयात्पूर्ववद्वर्तत एव । स एवेषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारव्धवेगस्त्वमुक्तो धनुषि प्रयुक्तोऽप्युपसिहियते तथानारव्धफलानि कर्माणि स्वाध्रयस्थान्येव ज्ञानेन निर्वीजीक्रियन्त इति पतिते

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ज्ञानादनारव्धकमैदाहे भगवतोऽपि समितमाह-इहापीति । ज्ञानाधीनसर्वकमैदाहे सर्वधर्मान्परिखज्येति वाक्य-होषोऽपि प्रमाणीभवतीत्याह—वक्ष्यति चेति । ज्ञानादनारब्धाहोषकर्मक्षये युक्तिरपि वक्त शक्येत्याह—उपपत्ते-श्चेति । तामेव विवृणोति-अविद्येति । अज्ञस्यविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाल्यक्वेशात्मकानि सर्वानर्थबीजानि तानि निमित्तीकृत्य यानि धर्माधर्मकर्माणि तानि जन्मान्तरारम्भकाणि यानि तु विदुषो विद्यादग्धक्केशबीजस्य प्रतिमासमात्रशरीराणि कर्माणि न तानि शरीरारम्भकाणि दग्धपटवदर्थकियासामध्यीभावादित्यर्थे । प्रतीतिमात्र-देहाना कर्माभासाना न फलारम्भकतेत्यसिन्नर्थे भगवतोऽपि समितमाह—इहापीति । तत्त्वज्ञानादृध्वे प्रातीतिक क्केशाना कर्मद्वारा देहानारम्भकत्वे वाक्यान्तरमपि प्रमाणयति—बीजानीति । ज्ञानानन्तरभाविकर्मणां ज्ञानेन वाहमङ्गीकरोति-अस्तिवति । विरोधित्रस्तानामेवोत्पत्तिरिति हेतुमाह-शानेति । अस्मिअन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञानात्पूर्वभाविकर्मणा न ततो दाहो विरोधिन विना प्रवृत्तेरित्याह-नित्वति । श्वतिरमृतिविरोधाञ्जैवमिति परिहरति-नेत्यादिना । सर्वशब्दश्चते । सकोच शङ्कते-ज्ञानेति । प्रकरणादिसकोचकाभावाज्ञैवमित्याह-नेति । आक्षेपदशायामुक्तमनुमानमनुवदति—यन्विति । आभासत्वादिदमसाधकमिति दषयति—तदसदिति । व्याध्या-दिसरवे कथमाभासत्वमिति पुच्छति-कथमिति । प्रवृत्तफछत्वोपाधिना हेतोर्व्याप्तिभङ्गादाभासत्वधीरित्याह-तेषासिति । तदेव प्रपञ्चयति-यथेत्यादिना । धतुष सकाशादिषुर्भुको बळवत्प्रतिबन्धकाभावे मध्ये न पतित तथा प्रबल्प्रतिबन्धक विना प्रवृत्तफलानां कर्मणा भोगाहते न क्षयो नच तत्त्वज्ञान ताहक्प्रतिबन्धकमुत्पत्तावेव पूर्वप्रवृत्तेन कर्मणा प्रतिबद्धशक्तित्वादित्यर्थ । यत्र ज्ञानेनादाद्यत्व तत्र प्रवृत्तफलत्वमित्यन्वयेऽपि यत्राप्रवृत्तफलत्व तत्र ज्ञानदाद्यात्वमिति न व्यतिरेकसिद्धिरित्याशङ्काह—स एवेति । प्रवृत्तौ निमित्तभूतोऽनारब्धो वेगोऽनेनेति विग्रहः । स्वाश्रयस्थानि साभासान्त करणनिष्ठानीति यावत् । विमतानि तत्त्वचीनिमित्तनिवृत्तीनि तत्कृतकारणनिवृत्ति-त्वाद्रज्ञुसपीदिवदिति व्यतिरेकसिद्धिरिति भाव । विदुषो वर्तमानदेहपाते देहहेत्वभावात्तत्वधीरैकान्तिक-फलेखुपसहरति-पतित इति ॥ २३ ॥ ज्ञेय यत्तिद्यादिना तत्पदार्थस्त्वंपदार्थश्चानन्तरमेव शोधितौ तयोरैक्य च

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

नाश्चिताया तत्कार्यासभवस्य बहुधोक्तलात् । 'तद्धिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्चेषिनाशौ तक्र्यपदेशात्' इति न्यायात् । अपि-शब्दाद्विधिमनतिक्रम्य वर्तमान स्ववृत्तस्थो भूयो न जायत इति किमु वक्तव्यमिस्यभित्रायः ॥ २३ ॥ अत्रात्मदर्शने साध-

#### ५ माप्योत्कर्वदीपिका ।

त्रिप्रकाराण्यपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि सहतानि वा सर्वाण्येक जन्मारमेरन् । अन्यथा कृतविप्रणाशे सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्ग शास्त्रान्यंक्य च स्यादिति शङ्का प्रत्युक्ता । सर्वकर्माणीति विशेषणात् । सर्वेषा कर्मणा दाहस्य वक्तु युक्तसात् । नतु ज्ञानोत्पत्युत्तरकाल-कृताना सर्वकर्मणा ज्ञानसहमाविस्तात्तन दाहोऽस्तु नलन्येषाम् । तथाच न विशेषणवैयर्थ्यमिति चेत्र । सकोचे मानाभावात् । प्रारब्धकर्मणा मुक्तेषुवत्प्रवृत्तपल्लसात्त्याम्यमनारब्धवेगेषुवद्नयेषा कर्मणा न युज्यत इस्रत पतितेऽस्मिन्वह्वस्करीरे न स भूयो-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

त्र ज्ञान प्रधानं कैश्चिदात्मतयोपाखते । अन्ये प्रागुक्तेन सारुयनयेन । अपरे कर्मणा । इतरैरपि स्वयमीदरज्ञानमजानद्भिरपि अवणप्रवणै॰ वया श्रुतमेवोपाखते तेऽपि मृत्यु ससार तरन्ति । येनकेनचिद्रपायेन भगवत्तस्वमुपाखमानमुत्तारयखतः सर्वथैवमासीतेत्युक्तम् ॥ २३ ॥

# ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥

१ श्रीमच्छाकरसाम्यम्।

ऽिसान्विद्वच्छरीरे 'न स भूयोऽभिजायते' इति युक्तमेवोक्तमिति सिद्धम् ॥ २३ ॥ अत्रात्मदर्शन उपाय्यविकल्पा इमे ध्यानाद्य उच्यन्ते—ध्यानेनेति । ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनस्युपसंहृत्य मनश्च प्रत्यक्रेतियत्येकाप्रतया यिचन्तनं तद्ध्यानम् । तथा ध्यायतीव बको ध्यायतीव पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वता इत्युपमोपादानात्तैलधारावत्संततोऽविच्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेनात्मिन बुद्धौ पद्यन्त्यात्मानं प्रत्यक्चेतनमात्मना ध्यानसंस्कृतेनान्तः करणेन केचिद्योगिनः । अन्ये सांख्येन योगेन साख्य नाम—इमे सत्त्वरज्ञत्तमासि गुणा मया दृश्या अदं तेभ्योऽन्यस्तद्ध्यापारसाधिभृतो नित्यो गुणविलक्षण आत्मेति चिन्तनमेष साख्यो योगस्तेन पद्यन्त्यात्मान्नमात्मनेति वर्तते । कर्मयोगेन कर्मेव योग ईश्वरापणबुद्ध्यानुष्ठीयमान घटनक्षं योगार्थत्वाद्योग

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

'सेत्रज्ञ चापि मा विदि' इत्युक्तमिदानीं तदृष्टिहेत्न्यथाधिकार कथयति—अत्रेति । ध्यानाख्य साधन किरूपमिति पृष्किति—ध्यानं नामेति । तद्र्प वद्युत्तरमाह—राब्दाद्भिय इति । एकामतयोपसहस्रोति सबन्ध । यिवन्तन प्रस्रकेतियितरिति पूर्वणान्वय । किं तिवन्तनमित्युक्ते दृष्टान्तद्वारा श्रुत्यवद्यम्मेन ध्यान प्रपञ्चयति—तथिति । विवक्षितध्यानानुरोधेनेति यावत्, आत्मान पश्यन्ति परमात्मतयेति रोष । केन्विदित्युक्तमाधिकारिणो गृह्यन्ते । मध्यमाधिकारिणो निर्दिशति—अन्य इति । साख्यशिवद्रत साधन किं नामेत्युक्ते विचारजन्य ज्ञान तदेव ज्ञान देतुत्वया योगतुल्यत्वाद्योगशिवद्रतिमित्याह—सांख्यमिति । अधमानिधकारिण संगिरते—कर्मेति । चित्तकाश्य योगसाद्य्यं कर्मणा श्रुद्धिहेतोरिस्त तेन गौण्या वृत्या योगशिवद्रत कर्मेलाह—गुणत इति । अपरे पश्यन्त्यात्मान-

३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वेरी)।

न लमते मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ एवविधात्मद्र्शनेऽधिकारिभेदेनोपायविकल्पानाह—ध्यानेनेति । अत्र ये आत्मान विविदिषन्ति ते निष्कामकर्मणा परमेश्वरमाराधयन्ति ते कर्मयोगिनः । तत एवोत्पन्नविविदेषा वेदान्त-श्रवणे प्रवर्तन्ते । तत प्रमाणगतासमावनानिवृत्तौ सत्या तत्यैवार्थस्य मनने प्रवर्तन्ते प्रमेयगतासभावनानिवृत्त्यर्थे ते साख्याः । ततः प्रमाणप्रमेयगतासभावनाया निवृत्त्यनन्तर अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिरूपाया विपरीतभावनाया निवृत्त्यर्थं निदिध्यासन विजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्वकसजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणलक्षण कर्त्ते प्रवर्तन्ते । ततस्तत्परिपाके आत्मनि बुद्धिवृत्तौ आत्मान परमेश्वर पश्यन्ति ते ध्यायेनः । तत्र ये कर्मसाख्ययोर्निष्णातास्ते ध्यानेनात्मनि देहे

४ मञ्जसूद्नीव्याख्या ।

निषकत्पा इसे कथ्यन्ते—इह हि चतुर्विधा जना केचितुत्तमा केचिन्मध्यमा केचिन्मन्दा केचिन्मन्दतरा इति तत्रोत्तमान् नामात्मज्ञानसाधनमाह—ध्यानेन विजातीयप्रख्यानन्तिरतेन सजातीयप्रख्यप्रवाहेण श्रवणमननफलभूतेनात्मचिन्तनेन निदिध्या-सनग्रब्दोदितेन आत्मिन बुद्धौ पर्यन्ति साक्षात्कुर्विन्ति आत्मानं प्रखक्चेतनमात्मना ध्यानसस्कृतेनान्त करणेन केचिदुत्तमा योगिन । मध्यमानामात्मज्ञानसाधनमाह । अन्ये मध्यमा साख्येन योगेन निदिध्यासनपूर्वभाविना श्रवणमननरूपेण निखा-निखविवेकादिपूर्वकेण इमे गुणत्रयपरिणामा अनात्मान सर्वे मिथ्याभूतास्तत्साक्षिभूतो निखो विभुनिर्विकार सख समस्त-जद्यसबन्धशूच्य आत्माहमिखेव वेदान्तवाक्यविचारजन्येन चिन्तनेन पर्यन्त्यात्मानमात्मनीति वर्तते । ध्यानोत्पत्तिद्वारेणे-

५ आष्मोत्कर्षदीपिका।

मिजायत इति युक्तमेवोक्तमिति सिद्धम् ॥ २३ ॥ एव तत्त्वपदार्थौ सशोध्य तयोरैक्य प्रतिपादितमिदानीमात्मदर्शनोपायनिकल्पान्यथाधिकारं प्रतिपादयति—स्यानेनेति । केचिदुत्तमाधिकारिणो योगिन एतज्जन्मनि जन्मान्तरे वा कृताभ्या श्रवणममनाभ्यामसभावनादिदोषनिर्भुक्ता शब्दादिविषयेभ्य श्रोत्रादीनि करणानि मनस्युपसहस्य मनश्च प्रस्रगात्मन्येकाप्र विधाय तैलधारावत्सतताविन्छिन्नप्रस्रयेन निरिध्यासनापरपर्यायेण ध्यानेनात्मनि बुद्धौ आत्मान प्रस्रकेतनमात्मना ध्यानसंस्कृतेनान्त करणेन
पर्यन्त साक्षात्कुर्वन्ति । आत्मनि देई इति व्याख्याने तृक्तार्थापेक्षया सामन्तस्य चिन्त्यम्। अन्ये मध्यमाधिकारिण । श्रवणमननपर्ययणा इमे सत्त्वरजस्तमासि गुणा सविकारा अनात्मान मिथ्याभृतास्तद्धापारसाक्षिभृतोऽपरिणामी निस्थो गुणविलक्षणो विभुः

६ श्रीघरीव्याख्या । ॥ २३ ॥ प्रवभृतविविक्तात्मश्चाने साधनविकल्पानाइ—ध्यानेनेति द्वास्याम् । ध्यानेन भारमाकारप्रत्ययादृत्या । आत्मनि देहे

१ श्रीधरः, नीलकण्ठः.

## अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

उच्यते । गुणतस्तेन सत्त्वग्रुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये त्विति । अन्ये त्वेषु विकहपेष्वन्यतरेणाप्येव यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वेदमेव चिःतयतेत्युक्ता उपासते श्रद्दधानाः सन्तश्चिन्तयन्ति तेऽपि चातितरन्त्येवातिक्रामन्त्येव मृत्युं मृत्युयुक्त संसारमित्येतत् । श्रुतिपरायणाः श्रुति श्रवणं परमयनं गमनं मोक्षमार्गप्रवृत्तौ पर साधन येषा ते श्रुतिपरायणाः
केवळपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवेकरिता इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतन्त्रा विवे-

#### २ आनन्द्रगिरिव्याख्या।

मात्मनेति पूर्ववद्तुषङ्गमङ्गीकृत्याह्—तेनेति ॥ २४ ॥ अधमतमानिधकारिणो मोक्षमार्गे प्रवृत्ति प्रतिखम्भयति— अन्ये त्विति । आचार्यांथीना श्रुतिमेवाभिनयति—इद्मिति । उपासनमेव विवृणोति—श्रद्धाना इति । परोपदेशात्प्रवृत्तानामपि प्रवृत्ते साफल्यमाह—तेऽपीति । तेषा मुख्याधिकारित्व व्यावतैयति—श्रुतीति । तेऽपीलापिना सूचितमर्थमाह—किसिति ॥ २५ ॥ ऐक्यधीर्मुक्तिहेतुरिति प्रागुक्तमनूष प्रश्नपूर्वक जिज्ञासितहेतु-

#### ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

आत्मान परमेश्वर आत्मना बुद्ध्या पश्यन्ति । अन्ये त्वकृतकर्माण साख्येन योगेन विचारात्मकेन योगेन ध्यानद्वारा पश्यन्ति । अन्ये पुनः कर्मयोगेनैव पूर्वोक्तरुक्षणेन साख्या ध्यानद्वारा पश्यन्तिति साधनत्रयस्य समुच्चयो नतु विकल्पः ॥ २४ ॥ पक्षान्तरमाह—अन्येत्विति । अन्ये ऊहापोहकौशरुहीना । तुशब्देन पूर्वोक्तेम्यो विरुक्षणाः । एवं पूर्वोक्तप्रकारमजानन्तोऽन्येम्य आचार्येम्य श्रुत्वा आत्मनो निर्विशेषत्रक्षचैतन्यरूपत्व तदुपासनामार्गे चाधिगत्य उपासते यथोक्तप्रकारेण ध्यायन्ति तेऽपि च मृत्यु ससार तरन्त्येव । अपिशब्दात्पूर्वश्लोकोक्तास्तरन्तीत्यत्र किमाश्र-र्यमिति गम्यते । एवशब्दात्तेषा मुख्यक्रमामावेऽपि तरणे सशयो नास्ति । यतस्ते श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवण तदेव पर अयन मोक्षसाधन येषा ते तथा । ध्याने प्रमृत्यतिशयान्न तेषा चित्तशुद्ध्यर्थे कर्मापेक्षा । वेदोक्ततत्त्वे दृद्धनि-श्रयाचासमावनानिमृत्त्यर्थे श्रवणमननापेक्षेति मावः । अयच श्रक्षसाक्षात्कारः सवादिश्रमरूप इति केचित् । प्रमारूप इत्यन्ये । तथाहि यथा कश्चिन्मणिप्रमा मणिबुद्ध्या पश्यन् श्रान्तएव तथापि तद्रहणकाले मणि लभतेऽतः स सवादिश्रम । एव त्वपदार्थे तत्त्वदार्थमणिप्रमाभूत तत्त्पदार्थबुद्ध्या मावयन् व्यवहारतो श्रान्तएव तथापि तत्साक्षात्कारकाले तदनन्त्रस्य तत्त्वदार्थस्य साक्षात्कारोऽपि सवादिश्रमन्यायेन जायत इति । तथाच वसिष्ठः 'असत्ये सत्यता साघो शाश्वती परिहत्यते । श्रन्येन ध्यानयोगेन शाश्वत प्राप्यते पदम् इति । व्यवहारतो निर्विशेषस्रूपत्वेनासत्ये आत्मित तत्र

४ मधुस्दनीन्याच्या ।
स्यर्थ । मन्दाना ज्ञानसाधनमाह—कर्मयोगेन ईश्वरार्पणबुद्धा कियमाणेन फलाभिसन्धिरहितेन तत्तद्वर्णाश्रमोचितेन वेदविहितेन कर्मकलापेन चापरे मन्दा पर्यन्सात्मानमात्मनीति वर्तते । सत्त्वशुद्धा श्रवणमननध्यानोत्पत्तिद्वारेणेखर्थ ॥ २४ ॥ मन्दतराणा ज्ञानसाधनमाह—अन्ये द्व मन्दतरा । तुशब्द पूर्वश्वोकोक्तित्रविधाधिकारिवैळक्षण्ययोतनार्थ । एषूपायेष्वन्य-तरेणाप्येव यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्य कार्राणकेभ्य आचार्येभ्य श्रुलेदमेव चिन्तयतेत्युक्ता उपासते श्रद्धाना सन्तिश्वन्तयन्ति तेऽपि चातितरन्सेव मृत्यु ससार श्रुतिपरायणा स्वयं विचारासमर्था अपि श्रद्धानतया गुरूपदेशश्रवणमात्र-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सिचदानन्द्धन आत्मेति वेदान्तविचारजन्येन चिन्तनात्मकेन साख्येन योगेन भ्यानोत्पत्तिद्वारा आत्मन्यात्मानमात्मना परयन्तीति पूर्ववत् । अपरे मन्दाधिकारिण कर्मेव योगार्थलगुणेन योगस्तेन कर्मयोगेन ईश्वरापेणबुद्धानुष्ठीयमानेन सत्त्वशुद्धिश्रवणमननध्यानापरोक्षज्ञानोत्पत्तिद्वारेणात्मन्यात्मानमात्मना परयन्तीति पूर्ववत् ॥ २४ ॥ मन्दत्तरानाह् । अन्येतु । तुशब्द पूर्वभ्यो वैलक्षण्ययोतनार्थ । एषु विकल्पेषु अन्यतरेणाप्येव यथोक्तमात्मानमजानन्त श्रुतिपरायणा श्रुति अवण परमयन मोक्षमार्गप्रवृत्तौ परं
साधन येषा केवलं परोपदेशप्रमाणा स्वय विवेकरहिता अन्येभ्य आचार्यभ्य इदमेव चिन्तयतेति वद्द्य श्रुला अद्धाना
सन्तस्तदेवोपासते चिन्तयन्ति तेऽपि च सृत्युयुक्त ससार अतितरन्त्येवातिकामन्त्येव । चकार पूर्वोक्तसमुच्यार्थ । तेप्यतितरन्ति

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

कात्मना मनसा एवमात्मान केव्वित्पश्यन्ति । अन्ये तु साख्येन प्रकृतिपुरुषवैन्नक्षण्यान्तेनने, योगेनाष्टाङ्गेन, अपरे च कर्मयोगेन पश्यन्तीति सर्वत्रानुषद्ध । प्रतेषां च ध्यानादीनां यथायोग क्रमसमुच्चये सलाप तत्तिक्षष्ठामेदाभिप्रायेण विकरपोक्तिः ॥ २४ ॥ अतिमन्दाधिकारिणां निस्तारोपायमाद्यस्थन्य इति । अन्ये तु साख्ययोगादिमागेणैनभूतमुपद्रष्टृत्वादिन्नक्षणमात्मान साक्षात्कर्तुमनान

# यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ॥ २६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

किनो मृत्युमिततरन्तीत्यिभिप्रायः॥ २५ ॥ क्षेत्रक्षेश्वरैकत्वविषयं ज्ञानं मोश्वसाधनं यज्ज्ञात्वामृतम-श्रुत इत्युक्तं तत्कसाद्धेतोरिति तद्धेतुप्रदर्शनार्थं स्ठोक आरभ्यते—याविदितः । यावधित्वित्तिःसंजाः यते समुत्पद्यते सत्त्वं वस्तु किमिवशेषेणेत्याह स्थावरजङ्गमं स्थावर जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तः ज्ञायत इत्येवं विद्धि जानीहि हे भरतर्षभ । कः पुनरय क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः सयोगोऽभिष्रेतः । न ताव-द्रज्ञवेव घटस्यावयवसंस्रेषद्वारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवत्याकाशवित्रय-यवत्वात् । नापि समवायलक्षणस्तन्तुपटयोरिव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरितरेतरकार्यकारणभावानभ्युपगमा-दिति । उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विषयविषयिणोर्भित्रस्वभावयोरितरेतरनद्वर्भाष्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिबन्धनो रज्ज्युक्तिकादीना नद्विवेकज्ञानाभावाद्रभ्यारोपितसर्परज्ञतादि-सयोगवत् । सोऽयमध्यासस्रक्षपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो मिथ्याज्ञानलक्षणः । यथाशास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञन

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

परत्वेन श्लोकमवतारयति—क्षेत्रेति । सर्वस्य प्राणिजातस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञसबन्धाचीना यसादुत्पत्तिस्तसात्क्षेत्रज्ञात्मक-परमात्मातिरेकेण प्राणिनिकायस्मावादैन्यज्ञानादेव मुक्तिरित्याह—कस्मादिति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंबन्धमुक्तमाक्षि-पति—कः पुनिरिति । क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रेण सबन्ध सयोगो वा समवायो वेति विकल्प्याद्य दूषयित—न तावदिति । द्वितीय निरस्यति—नापीति । वास्त्वसबन्धामावेऽपि तयोरध्यासस्यरूप सोऽस्तिति । गरिहरति—उच्यत इति । भिन्नस्वभावत्वे हेतुमाह—विषयेति । इतरेतरवत्क्षेत्रे क्षेत्रज्ञे वा तद्धर्मस्य क्षेत्रानिधकरणस्य क्षेत्रज्ञगतस्य चैतन्यस्य क्षेत्रज्ञानाधारस्य च क्षेत्रनिष्ठस्य जाड्यादेरारोपरूपो योगस्तयोरित्याह—इतरेति । तत्र निमित्तमाह—क्षेत्रेति । अविवेकादारोपितसयोगे दृष्टान्तमाह—रिज्यिति । उक्त सबन्ध निगमयति—सोऽयमिति । तत्य निवृत्तियोग्यत्व सूचयति—मिथ्येति । कथ वर्षि मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिरित्याशक्काह—यथेति । 'योऽय विज्ञानमय प्राणेषु'

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

निर्विशेषत्वभावन शून्यो निर्विषयोऽय ध्यानयोगो योषित्यभ्रिध्यानवत् तथापि तेन शाश्वती सत्यता प्राप्यते दृश्यत इति विसष्ठवाक्यार्थः । कल्पद्धमाचार्यास्तु 'वेदान्तवाक्यजध्यानमावनाजाऽपरोक्षधी । मूरुप्रमाणदार्ब्धेन श्रमत्व प्रतिपद्यते' इति प्राहुः ॥ २५ ॥ पूर्वे कार्यकारणकर्तृत्वे इत्यत्र चिदचितो पुप्रकृत्योरन्योन्यधर्माध्यास उक्तस्तस्य गुणसङ्गरूपस कारण गुणसङ्गोऽस्थेति नानाजन्महेतुत्व चोक्तं तद्विशदयति—यावदिति । सन्व जीररूपम् । गुणस-

#### ४ मञ्जसूदनीव्याख्या ।

परायणा । तेऽपीलपिशब्दाये खय विचारसमर्थां मृत्युमिततरन्तिति किमु वक्तव्यमिलिभिप्राय ॥ २५ ॥ ससारस्याविश-कलाद्विद्यया मोक्ष उपपद्यत इलेतस्यार्थस्यावधारणाय ससारतिश्ववर्तकज्ञानयो प्रपञ्च कियते यावद्ध्यायसमाप्ति । तत्र 'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु' इलेतत्प्रागुक्त विग्रणोति—यावत्किमपि सत्तव वस्तु सजायते स्थावरं जङ्गम वा तत्सर्व क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगादिविद्यातत्कार्योत्मक जडमनिर्वचनीय सदसत्त्व दृश्यजात क्षेत्र तद्विलक्षण तद्वासक स्वप्रकाशपरमार्थं सच्चत-

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

पूर्वोक्तास्त्रय तरन्तीति किमु वक्तव्यमिति कैमुलन्यायबोधनाथोंऽपिशब्द तेषामुक्तमादिलाभावेऽपि ससारातितरणे सशयो नास्तीलवधारणार्थं ॥ २५ ॥ अत्र क्षेत्रश्च चापि मा विद्धीति क्षेत्रहेश्वरैकलविषय ज्ञान मोक्षसाधन यज्ज्ञालामृतमश्रत इत्युक्त तत्र हेतुमाह—यावदिति । यत्किचित्सस्त वस्तु स्थावरजगम सजायते समुत्यवते तत्सर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो सयोगाज्ञायत इलेव विद्धि जानीहि । एतज्ज्ञातु योग्योऽसीति स्चयन्नाह—हे भरतर्षमिति । ननु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो सयोगादिति भगवतोक्त न सगच्छते क्षेत्रज्ञस्याकाशवित्तरवयवलेन क्षेत्रेण रज्ज्वेव घटस्यावयवसश्चेषद्वारकस्य सबन्धविशेषस्य सयोगस्यासंभवात्। तन्तुपटयोरिव क्षेत्र-

#### ६ श्रीवरीव्याक्या ।

नन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्य उपदेशेन झुत्वा उपासते ध्यायन्ति । ते च अद्भयोपदेशअवणपरायणा सन्तो मृत्यु ससार शनैरिततरन्येश ॥ २५ ॥ तत्र कसैयोगस्य तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु प्रपश्चितत्वात्, ध्यानयोगस्य च षष्ठाष्टमयो प्रपश्चितत्वात्, ध्यानादेश सांख्य-विविक्तारमविषयत्वात्सांख्यमेव प्रपञ्चयञ्चाद्य—याविद्धादि । यावदध्यायसमाप्ति । याविद्वित्वात्वात्मात्रं सत्तमुत्पद्यने तत्सर्वे क्षेत्रक्षे-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

॥ २४ ॥ २५ ॥ याविदित वर्तिकिवसम्बर च तत्सर्व क्षेत्रज्ञातिरेकि न समवतीलत एव सर्वत्रैय समबुद्धियोंगी आत्मान न हिनन्ति न

## समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनञ्चत्स्वविनञ्चन्तं यः पञ्चति स पञ्चति ॥ २७॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

लक्षणमेदपरिज्ञानपूर्वकं प्राग्दर्शितकपात्सेत्रान्मुआदिवेषीकां यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य न सम्प्रासदुच्यत इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं श्रेयं ब्रह्म खरूपेण यः पश्यति क्षेत्रं च मायानिर्मित्तहित्त्वस्तर्वचन्तुगन्धवेनगरादिवद्सदेव सदिवावभासत इत्येवं निश्चितविज्ञानो यस्तस्य यथोक-सम्यग्दर्शनविरोधादपगच्छित सिथ्याज्ञानं तस्य जन्महेतोरपगमात् । 'य पवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह' इत्यनेन विद्वान्भूयो नाभिजायत इति यदुक्त तदुपपन्नमुक्तम् ॥ २६ ॥ न स भूयोऽभि-जायत इति सम्यग्दर्शनफलमविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्वारेण जन्माभाव उक्तः जन्मकारणं चाविद्यानिसित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोग उक्तः । अतस्तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनमुक्तमपि पुनः शब्दान्तरेणोच्यते—समं सर्वेष्वत्यादि । समं निर्विशेषं तिष्ठन्त स्थिति कुर्वन्तं क सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु कं परमेश्वर देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यव्यक्तात्मनोऽपेश्य परमेश्वरसं सर्वेषु

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

इत्यादि त्वपदार्थविषय शास्त्रमनुस्त्य विवेकज्ञानमापाद्य महाभूतादिष्टत्यन्ताःक्षेत्रादुपद्रष्टृत्वादिष्ठक्षण प्रागुक्त क्षेत्रज्ञ मुक्षेपीकान्यायेन विविच्य सर्वोपाधिविनिर्मुक्त ब्रह्म स्वरूपेण क्षेत्र योऽनुभवति तस्य मिथ्याज्ञानमपगच्छतीति सवन्ध । कथमस्य निर्विशेषत्व क्षेत्रज्ञस्य सविशेषत्वहेतो सस्वादित्याश्च ह्याह—क्षेत्र चेति । बहुदृष्टान्तोक्तेबंहुविधत्व क्षेत्रस्य धोत्यते । उक्तज्ञानान्मिथ्याज्ञानापगमे हेतुमाह—यथोक्तेति । तथापि कथ पुरुषार्थसिद्धि काळान्तरे तुस्यजातीय-मिथ्याज्ञानोद्यसभवादित्याश्च ह्याह्य —तस्येति । सम्यग्ज्ञानाद्ज्ञानतत्कार्यनिवृत्या मुक्तिरिति स्थिते फिलतमाह—य प्विमिति ॥ २६ ॥ उत्तरमन्थमवतारियतु व्यवहित वृत्त कीतंयति—नेत्यादिना । अविद्यानाद्यविष्यमज्ञान मिथ्याज्ञान तत्सस्कारश्चादिशब्दार्थ । व्यवहितमनूद्याव्यवहितमनुवद्गित—जन्मेति । व्यवधानाव्यवधानाम्यां सर्वानर्थमूळत्वाद्ज्ञानस्य तक्षिवतंक सम्यग्ज्ञान वक्तव्यमित्राह—अत इति । तस्यासकदुक्तवात्तदुक्तार्थप्रवृत्तिवृथेत्या-शङ्कातिस्थमार्थस्य शब्दमेदेन पुन पुनर्वचनमित्रकारिमेदानुमहायेति मत्वाह—उक्तमिति । सर्वन परस्यकत्वा-ज्ञात्वर्षापक्ष्यंप्रकर्वान्त्वर्भावत्वमित्राह—समिति । परमत्वमीश्वरत्व चोपपाद्यति—देहेति । आत्मा जीवस्रमित्यादीनान्व३ नीलकण्यन्यास्य (चतुर्धरी)।

ङ्गोऽत्र रूपाद्यासिक्तर्न किंतु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः सयोगोऽन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकताध्यासलक्षणो बोध्य । शेषं स्पष्टम् ॥२६॥ तन्नाशोपायमाह—समिति । सममपरिणामिन कूटस्थ नित्य सर्वेषु भूतेषु देहाद्याकारेण परिणतेषु तिष्ठन्तम् । ४ मधसवनीन्यास्या ।

न्यमसङ्गोदासीन निर्धर्मकमिद्वतीय क्षेत्रज्ञ तयो सयोगो मायावशादितरेतराविवेकनिमित्तो मिथ्यातादारम्याध्यास सलाग्रतमि शुनीकरणात्मक तस्मादेव सजायते तत्सर्वं कार्यजातमिति विद्धि हे भरतर्षम । अत स्वरूपाज्ञाननिवन्धन ससार स्वरूपज्ञाना द्विनष्टुमहिति स्वप्नादिवदिस्यभिप्राय ॥२६॥ एव ससारमिवद्यात्मकमुक्त्वा तिज्ञवर्तकविद्याकथनाय य एव वेत्ति पुरुषमिति प्रागुक्त विग्रणोति—सर्वेषु भूतेषु भवनधर्मकेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु प्राणिषु अनेकविधजन्मादिपरिणामशीलतया गुणप्रधानभावापत्त्या ५ मास्योत्कपदीपिका।

क्षेत्रज्ञयोरितरेतरकार्यकारणभावानस्युपगमेन लक्षणया समवायलक्षणस्याप्यसभवात्। तम प्रकाशवद्विरुद्धस्थभावयोस्तादात्म्यासभन्वाचितं, चेज । रज्ञुद्धक्तिकादीना तद्विवेक्ज्ञानाभावाद्भ्यारोपितसपरज्ञतादिसयोगवत् विषयविषयिणोभिज्ञस्वभावयो क्षेत्रक्षेत्रज्ञन्योरितरेतरतद्धर्माभ्यासलक्षणस्य सयोगस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिवन्धनस्य सभवात्। तथाच यथाशास्त्र मुज्ञादिवेषीका यथोक्रलक्षणात्क्षेत्रात् यथोक्तलक्षण क्षेत्रज्ञ विभज्य निरस्तसर्वोपाधिमीश्वराभिज्ञ य पर्यति क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिस्त्रप्रदृष्टवस्तुगन्धवनगरद्विचन्द्ररज्ञूरगवदसदेव सदिवाभासत इत्येव निश्चितविज्ञानी यस्तस्य सम्यग्दर्शनेन जन्महेतो मिथ्याज्ञानस्यापगमा
नमोक्ष उपपद्यते नत्नन्यस्थेस्यतो युक्तमुक्त य एव वेक्तीत्यादि ॥ २६॥ न स भूयोभिजायत इत्यनेन सम्यग्दर्शनफलमिद्यादिससारवीजनिवृत्तिद्वारेण जन्माभाव उक्तो जन्मकारण चाविद्यानिमित्तकक्षेत्रक्षेत्रज्ञस्ययोग उक्त । अत सर्वथापि सर्वानर्थमूलस्त्याज्ञानस्य निवर्तक सम्यग्दर्शनमुक्तमप्यतिस्क्ष्मार्थस्य पुन पुनर्वचनेनाधिकारिमेदानुप्रह मला शब्दान्तरेण पुनराह—समिति ।
सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु भूतेषु भवनश्वमंकेषु प्राणिषु परस्परमत्यन्तविष्मेष्वनेकेषु सम तिष्ठन्त निर्विशेषमेव स्थितिं कुर्वन्त पर६ श्रीधरीन्याक्या।

त्रश्रयोयोंगात् अविवेशकृतात्तादात्म्याध्यासाङ्गवतीति जानीहि ॥ २६ ॥ अविवेशकृत ससारोद्भवमुक्ता तन्निश्चत्तये विविक्तात्मविषय सम्यग्दर्शनमाह—समिति । स्थावरजङ्गमात्मकेषु भूतेषु निविशेष सङ्गूपण सम यथा भवत्येव तिष्ठन्त परमात्मान य पश्यित,

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भृतेषु समं तिष्ठन्तम् । तानि विशिनष्टि—विनश्यत्विति । तं च परमेश्वरमविनश्यन्ति नि भृतानां परमेश्वरस्य चात्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम् । कथ सवेषा हि भावविकाराणा जनिलक्षणो भावविकारो मूल जन्मोत्तरभाविनोऽन्ये सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः। विनाशान्तरो न कश्चिद्दस्ति भावविकारो भावामावात् । सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्त्यतोऽन्त्यभावविकाराभावान्त्रादेन पृव अविन सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति सह कार्ये । नस्मान्सवेभूतेवलक्षण्यमत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्ध निर्विशेषत्वमेकत्वं च । य पव यथोक्तं परमेश्वर पश्यति स पश्यति । नतु मर्वाऽपि लोक पश्यति कि विशेषणेनेति, सत्य पश्यति कितु विपरीत पश्यत्यतो विशिनष्टि स एव पश्यति । यथा तिमिरदृष्टिरनेक चन्द्रं पश्यति तमपेक्ष्येकचन्द्रद्शी विशिष्यते स एव पश्यतिति तथेवेहाप्ये कमविभक्त यथोक्तमात्मानं य पश्यति स विभक्तानेकान्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते स एव पश्यति त पश्यति त विभक्तानेकान्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते स एव पश्यति त पश्यति विभक्तानेकान्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते स एव पश्यति त विभक्तानेकान्यविपरीतदर्शिभयो विशिष्यते स एव पश्यति त विभक्तानेकान्यविपरीतदर्शिक्ष ॥ २७ ॥ यथो

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

योक्ति आश्रयनाशादाश्रितस्यापि नाशमाशक्काह—त चेति । अविनद्यन्तमिति विशिनष्टीति मवन्य । उभयत्र विशेषणद्वयस्य तार्व्यमाह—भूतानामिति । नाशानाशाभ्या वेलक्षण्येऽपि कथमस्यन्तवेलक्षण्य सविशेषत्वभित्त न्यामानिति । मृताना सविशेषत्वादिभावेऽपि परस्य तद्भावादस्यन्तवेलक्षण्यमिति वक्तु जन्मनो भावविकारेष्वादित्वमाह—सर्वेषामिति । तत्र हेतुमाह—जन्मिति । निह जन्मान्तरेणोत्तरे विकारा युज्यन्ते जन्मवतस्त्रदुपलम्भादित्यथं । विनाशानन्तरभाविनोऽपि विकारस्य कस्यचिद्वपपत्ते तस्यान्त्यविकारत्विभाया शक्काह—विनाशादिति । तस्यान्यविकारत्वे सिद्धे फलितमाह—अत इति । तेषा जन्मादीना कार्याणि कारा-चिरक्यस्वानि तद्धिकरणानि ते सहेति यावत् । परमेश्वरस्य भूतेभ्योऽस्यन्तवेलक्षण्यमुक्तमुगस्यरिति । निर्विशेषत्व सर्वभावविकारविरहितत्व कृष्टस्थत्वमेकत्वमहितीयत्वम् । य पश्यतीत्यादि व्याचष्ट—य पविमिति । उक्तविशेषणमीश्वर पश्यकेव पश्यतीत्युक्तमाक्षिपति—निविति । ईश्वरपराद्युखस्यानात्मिष्टस्य तद्शित्वेषपि विपरतिदिति विवश्वित्व विशेषणमिति परिहरति—सत्यमिति । उक्तमेव दृष्टःन्तेन विवृणोति—यथोत्यादिना । य पश्यतीत्यादेर्थमुपसहराति—इतर इति । परवस्तुनिष्ठभ्यो व्यतिरिक्ता इत्यर्थ ॥ २७ ॥ प्रकृतसम्याज्ञानेन किमित्यपेक्षाया तत्कलोत्त्या तस्यव स्तुत्या वद्धेतौ पुरुष प्रवर्तिय श्रोक्तलभामीश्वर तिविशेष पश्यक्ति । यसादित्यस्य तत शब्देन सबन्ध । सर्वभूतेषु तृष्टयत्यवस्थित पृत्रोक्तलभणमीश्वर निविशेष पश्यक्तिस्या विस्वस्था पर्वाक्तिस्या स्वत्वस्थान्ति। स्वत्वस्थानमान्दस्या ध्वस्थानमान्दस्या ध्वस्थान्त्रभानमान्दस्या ध्वस्थानमान्दस्या । अज्ञानमिध्याज्ञानयोरावरणयोनाश्ची सर्वोत्वस्था परमानन्दस्य परमानन्दम्युभवनि ज्ञानमान्दस्या ध्वस्थितस्थोक्ता । अज्ञानमिध्याज्ञानयोरावरणयोनाश्ची सर्वोत्वस्था परमानन्दर्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दस्य परमानन्दम्य । परमानन्दस्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दस्य परमानन्दम्य स्वति परमानन्दम्य परमानन्दम्य स्वति । स्वत्वस्था परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्दम्य परमानन्वमिति । स्वतिस्थाक्ति । स्वत्वस्थाक्ति । स्वतिस्थाज्ञानम्यस्थाक्तिस्थाक्तान्वस्थान्ति । सरमपुर्वप्रमेति । स्वत्वस्थान्ति । स्वत्वस्थाक्ति । स्वत्वस्थान्दस्य परमानन्दस्य स्वति । स्वति । स्वति । स्वत्वस्य स्वति । स्वत्यस्य स्वति । स्वत्वस्यस्य स्वति स्वति ।

#### ३ नीलकण्डब्याख्या ( चतुषरी '।

एतेन देहएव तद्धिगमस्थानमित्युक्तम् । परमेश्वरमन्तर्यामिण सर्गस्थित्यन्तकर्तारम् । अतएवान्तर्भुखदृष्ट्या विनश्यत्स तेषु भृतेषु रज्जूरगादिवत्कित्पतत्वाददर्शनम् गच्छत्सु विभुत्वादात्मत्वान्नित्यदृष्ट्यप्ताचाविनश्यन्त सर्वास्वप्यवस्था-

ध मधुसूद्वीव्याख्या।
च विषमेषु अतएव च्यळेषु प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा नापरिणम्य क्षणमि स्थातुमीशते । अतएव परस्परवाध्यवाध्यक्षमावापन्नेषु एवमपि विनर्यत्सु दृष्टनष्टस्वभावेषु मायागन्धर्वनगरादिप्रायेषु सम स्वेत्रेकस्य प्रतिदेहमेक जन्मादिपरिणाम्मान्यत्या च तिष्ठन्तमपरिणममान परमेश्वर सर्वेजडवर्गसत्तास्फूर्तिप्रदलेन वाध्यवाधकभावश्च्य सर्वदोषानास्कन्दित अविनर्यन्त दृष्टनष्टप्रायसर्वद्वैतवाधेऽप्यवाधितम् । एव सर्वप्रकारेण जडप्रमञ्चविलक्षणमात्मान विवेकेन य शास्त्रच्छाषा पर्यति स एव पर्यसात्मान जायद्वोधेन स्वप्रभ्रम वाधमान इव । अञ्चलु स्वप्रदर्शीव भ्रान्सा विपरीत पर्यन्तपर्यस्थेन, अदर्शनात्मकलाद्भमस्य । निहि रज्जु सर्पत्या पर्यन् पर्यतीति व्यपदिर्यते, रज्ज्वदर्शनात्मकलात्सर्पदर्शनस्य । एवभूतान्यानुपरक्तनात्मकलाद्भमस्य । निहि रज्जु सर्पत्या पर्यन् पर्यतीति व्यपदिर्यते, रज्ज्वदर्शनात्मकलात्सर्पदर्शनस्य । एवभूतान्यानुपरक्तन्त्रात्मदर्शनात्त्तदर्शनात्मकाया अविद्याया निवृत्तिस्ततस्तत्कार्यसत्तरित्यभिप्राय । अत्रात्मानमिति विशेष्यस्यभो विशेषणमर्यादया । परमेश्वरमिस्येव वा विशेष्यपदम् । विषमलचन्नचल्यवाधकरूपललक्षण जडमत वैधमर्थे समलतिष्ठत्व-परमेश्वरलरूपात्मविशेषणवशादर्थात्प्राप्तमन्यत्कण्योक्तमिति विवेक ॥ २०॥ तदेतदात्मदर्शन फलेन स्वौति रुच्युत्वत्त्वेष परमेश्वरलरूपात्मविशेषणवशादर्थात्प्राप्तमन्यत्कण्योक्तमिति विवेक ॥ २०॥ तदेतदात्मदर्शन फलेन स्वौति रुच्युत्वत्त्वेष्टर्थास्त्रात्मविश्वर्थान

मेश्वरं देहेन्द्रियाद्यात्मानमपेक्ष्य परमश्चासावीशनशीलश्च त विनश्यतम् सर्वेषा भावविकाराणा जन्मोत्तरभाविलात् नाशेन षर्भान् विकारा गृह्यन्ते । सर्वभावविकारवत्म अविनश्यन्त सर्वविकाररिहत । तथाच सर्वभूतेभ्योऽत्यन्तविलक्षण प्रत्यगभिष परमेश्वरं य पश्यति स एव पश्यति नतु विपरीतद्शीं । यथाऽनेकचन्द्रदर्श्यपेश्वया एकचन्द्रद्शीं विकिष्यते तथा विभक्तानेकात्मविपरीतद-भ० गी० ७३

## समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्वात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ ९८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

क्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्येति स्रोक आरभ्यते—समं पर्यक्षिति । समं पर्यकुपलभमानो हि यसात्सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतयावस्थितमीश्वरमतीतानन्तरस्रोकोक्तल्यसणिसवर्थः । समं पर्यान्क न हिनस्ति हिंसा न करोत्यात्मना स्वेनैव समात्मानं ततस्तर्हिंसनाद्याति परा प्रकृष्टा गति मोझाल्याम् । नतु नैव कश्चित्प्राणी स्वयं समात्मानं हिनस्ति कथ्मुच्यतेऽप्राप्त न हिनस्ति । यथा न पृथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तिरक्ष इत्यादि । नैष दोषः, अज्ञानामात्मतिरस्करणोपपत्तेः । सर्वो द्यञ्चोऽत्यन्तप्रसिद्ध साक्षादपरोक्षादात्मानं तिरस्कृत्यानात्मानमात्मन्त्रेन परिगृह्य तमिष धर्माधर्मो कृत्वोपात्तमात्मान हत्वान्यमात्मानमुपाद्ते नव तं चैवं हत्वान्यमेवं तमिष हत्वान्यमित्यवमुपात्तमुपात्तमात्मानं हन्तीत्यात्मद्दा सर्वोऽञ्चः । यस्तु परमार्थात्माऽसान्विष सर्वदाऽविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावादिति सर्व आत्महन प्रवाविद्वासः । यस्ति

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

विद्वानिति चतुर्थपादार्थं । न हिनस्त्यात्मनात्मानिति यथाश्चतमादाय चोदयति—निन्वति । न पृथिव्यामिति प्राप्तिद्वारा निषेधवन्नान्तरिक्षे न दिवीति प्राप्त्यभावाचाय निषेधो मुख्यो नेष्यते तथेहापि प्राप्तिं विना निषेधो न युक्तिमानित्याह—यथेति । अज्ञानामारमनैवात्महिसासभवाद्विदुषा तद्भावोक्तिर्युक्तेति समाधते—नेष दोष इति । समहवाक्य विद्याति—सर्वो हीति । अनात्मशब्दो देहादिविषय । अविदुषामारोपितात्महन्तृत्व निगमयति— इत्यात्महेति । तथापि पारमार्थिकस्यात्मनो हननाभावान्न तेषा सर्वेषामात्महन्तृत्वमित्याशङ्काह—यस्ति । इक्तरीत्या सर्वेषामविदुषामात्महन्तृत्व सिद्धमित्युपसंहरति—सर्वे इति । आत्मनैवात्महननमविदुषा दृष्ट तदिह । क्षत्मनैवात्महननमविदुषा दृष्ट तदिह

खदर्शनमगच्छन्त य पश्यति सएव पश्यति अन्येऽन्धा इत्यर्थः ॥ २७ ॥ दर्शनफलमाह—समिति । खदेहे इव सर्वत्र देहमात्रे समवस्थित सम्यगवस्थितमीश्वर सम समतया पश्यन् हि यतः स सर्वाभेददर्शी आत्मना देहादिना आत्मान ईश्वर न हिन।स्त नानायोनिसकटेषु पातनेन न पीडयति कितु ततः परा गतिं मोक्ष याति । ४ मध्रसूदनीव्याक्या ।

समवस्थित जन्मादिविनाशान्तभाविकारश्र्न्यतया सम्यक्तयावस्थितमिखविनाशिखलाभ । अन्यत्प्राग्व्याख्यातम् एव पूर्वोक्ति विशेषणमात्मान पर्यन् अयमहमस्मीति शाखहष्ट्या साक्षात्कुर्वन् न हिनस्लात्मनात्मानम् । सर्वो द्यन् परमार्थसन्तमेक्मकर्त्र-भोक्तृपरमानन्दरूपमात्मानमविद्यया सित भालापि वस्तुनि नास्ति न भातीति प्रतीतिजननसमर्थया खयमेव तिरस्कुर्वन्नसन्तमिव करोतीति हिनस्लेव तम् । तथाऽविद्ययात्मलेन परिगृहीत देहेन्द्रियसघातमात्मान पुरातन हला नवमादत्ते कर्मवशादिति हिनस्लेव तम् । अत उमयथाप्यात्महेव सर्वोप्यज्ञ , यमधिकुलेय शकुन्तलावचनरूपा स्मृति — कि तेन न कृत पाप चोरेणात्मापहारिणा । योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । इति । श्रुतिध 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसागृता । तास्ते श्रेलाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ' इति । असुर्या असुरस्य समृता असुर्या सपदा भोग्या इस्रर्थ । आत्महन इस्प्रनात्मन्यात्माभिमानिन इस्रर्थ । अतो य आत्मज्ञ सोऽनात्मन्यात्माभिमान द्युद्धात्मदर्शनेन बाधते । अत स्वरूपलभान्न ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

शिभ्यो यथोकात्मदर्श्यपीलर्थं ॥ २० ॥ श्रोतृप्ररोचनाय यथोक सम्यग्द्र्शन फलवचनेन स्तौति—समिति । सर्वत्र समं तुल्यतयावस्थित ईश्वरमुक्तलक्षण सम पर्यन् उपलभमान । हि यस्मादात्मना खेनैव खात्मान न हिनस्ति हिंसा न करोति तत-स्तसात्परा प्रकृष्टा मोक्षाख्या गति याति प्राप्नोति । मुच्यत इत्यर्थ । अयमर्थ —सर्वो ह्यजोऽत्यन्तप्रसिद्ध साक्षादपरोक्षमप्यात्मानं तिरस्कृत्यानात्मानमात्मलेन परिगृह्य तमिप धर्माधमो कृत्वोपात्तमात्मान हृत्वाऽन्यमात्मानमुपादते तमिप हृत्वाऽन्यमित्येवसुपात्त-सुपात्मात्मान हन्तीत्यात्महा उच्यते । 'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाहृता । तास्ते प्रत्याभिगच्छिन्ति ये केवात्महृनो जना '। 'अन्यथा सन्तमात्मान योऽन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृत पाप चोरेणात्मापहारिणा' इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्या परमार्थात्माप्यविद्वद्विरिवयया हत इव । अत सर्वेऽप्यविद्वास आत्महन एवोच्यन्ते । यस्त्रितरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथाप्यात्मना आत्मान न हिनस्ति ततो याति परा गतिम् । एतेन कश्चिद्पि प्राणी खय खमात्मान नैव हिनस्तीत्यतो प्राप्त हननं किमिति ह श्रीधरीच्याक्या।

अतपन तेषु निनद्यस्व प्यनित्रयन्त्र य पश्यति स पन सम्यनपश्यति नान्य ॥ २७॥ क्वत इत्यत आह—समिति । सर्वत्र भूतमात्रे सम सम्यगप्रच्युतस्वरूपेणावस्थित परमात्मान पश्यन् हि यसादात्मना स्वेनैवात्मान न हिनस्ति अविधया सचि-

## पकुलैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥ २९॥

१ श्रीमच्छाकरभात्यम् ।

तरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथाप्यात्मनात्मानं न हिनस्ति ततो याति परा गतिम्। यथोक्त फलं तस्य भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥ सर्वभृतस्थमीशं समं पर्यत्र हिनस्त्यात्मनात्मानितित्युक्तं तद्गुपपन्नं स्वगुण कर्मवैलक्षण्यभेदिभन्नेष्वात्मस्तित्येतदाशङ्क्याह—प्रकृत्यवेति । प्रकृत्या प्रकृतिर्भगवतो माया त्रिगुणात्मिका 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' इति मन्त्रवर्णात्त्या प्रकृत्येव च नान्येन महदादिकार्यकारणाकार-परिणतया कर्माण वाद्धान-कायारभ्याणि कियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वेशः सर्वप्रकारैर्यः पर्यत्युपलभते तथात्मान क्षेत्रज्ञमकर्तार सर्वोपाधिविवर्तित पर्यति स परमार्थदर्शात्यभित्रायः ।

२ आन दगिरिब्यास्या ।

विद्वद्विषये शक्य निषेद्धिमिखाइ—यस्तिवतर इति । उभय यापीति । आरोपानारोपाभ्यामिखर्थ । ज्ञानादन प्रेभ्रमभ्रशे पूर्वोक्तपरमानन्दप्राध्या परितृसत्व युक्तमिखाइ—तत इति ॥ २८ ॥ श्लोकान्तर शङ्कोकान्तर स्वयुक्त स्वयुक

यद्वा ऐकात्म्यदर्शित्वात्स्वात्मानमिवान्यमपि न हिनस्ति । सर्नत्र द्याछर्भवतीति भावः । ततश्च परा गतिं याति ॥ २८॥ ननु विषमस्वभावानि भूतानि कः समबुद्ध्या पश्यत्यिभिमव शीतबुद्ध्येत्याशङ्क्षयाह—प्रकृत्येवेति । सर्वेशः सर्वप्रकारेण कर्माणि वाङ्मन कायैरारब्धानि प्रकृत्येव कियमाणानीति य पश्यति तथा आत्मान चाकर्तार ४ मञ्चसदनीन्याच्या ।

हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम् । तत आत्महननाभावादिवयातत्कार्यनिष्टित्तिलक्षणा मुक्तिमिधगच्छतीत्यर्थं ॥ २८॥ ननु ग्रुभाग्रुभकर्मकर्तार प्रतिदेह भिन्ना आत्मानो विषमाश्च तत्तिद्विचित्रफलभोक्तृत्वेनेति कथ सर्वभूतस्थमेकमात्मान सम पश्यन्न हिनस्त्यात्मनात्मानमित्युक्तमत आह—कर्माणि वाच्चन कायारभ्याणि सर्वश सर्वे प्रकारे प्रकृत्येव देहेन्द्रिय-स्वाताकारपरिणतया सर्वविकारकारणभूतया त्रिगुणात्मिकया भगवनमाययेव कियमाणानि नतु पुरुषेण सर्वविकारकारणभूतया त्रिगुणात्मिकया भगवनमाययेव कियमाणानि नतु पुरुषेण सर्वविकारकार्य्यने यो विवेकी पश्यति, एव क्षेत्रेण कियमाणेष्वपि कर्मग्र आत्मान क्षेत्रज्ञमकर्तार सर्वोपाधिविविज्ञतमसङ्गमेक सर्वत्र सर्मे य पश्यति तथाशब्द पश्यतीति कियाकर्षणार्थं । स पश्यति स परमार्थदर्शीति पूर्ववत् । सविकारस्य क्षेत्रस्य तत्तिद्विचित्र । भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रतिषिध्यत इति शङ्का प्रत्युक्ता । आत्मशब्दस्य खिसन्मुख्यलादुक्तार्थे खरसाधिक्याचात्मना देहादिनात्मान । यद्वा ऐक्या त्मविशिखात्सात्मानिमवान्यमप्यात्मान न हिनस्ति सर्वत्र दयाख्यभेवतीति व्याख्यानमाचार्येन प्रदर्शितम् ॥ २८ ॥ नतु सुखदु - खादिभि गुणैर्घर्माधर्माख्ये खकमेभिश्च वैलक्षण्यातप्रतिदेह मेदे तद्विषिष्ठेष्वात्मस्र साम्यदर्शनमनुपपन्नमिति चेत्तत्राह । प्रकृतिकि-गुणात्मिका भगवतो माया । 'माया तु प्रकृति विद्यात्' इति श्रुते । तयैन च कर्माणि वाद्यन कायारभ्याणि कियमाणानि सर्वश सर्वप्रकारे । सर्वप्रकारखे च काम्यलनिषद्धलादिना प्रकारबाहुत्य य पर्यति तथात्मान क्षेत्रज्ञमकर्तार सर्वोपाधिश्चन्यमेक य १ श्रीष्ररीक्याक्या ।

दानन्दरूपमात्मान तिरस्कूल न विनाशयि । ततश्च परा गतिं मोक्षमाप्तोति । यस्त्वेत्र न पश्यित स हि देहात्मदशां देहेन सहा-स्मान हिनस्ति । तथाच श्रुति —'असुर्यो नाम ते कोका अन्येन तमसाहृता । तास्ते भेत्याभिगच्छन्त्येके चात्महृनो जना ' इति ॥ २८ ॥ ननु शुमाशुमकर्मकर्देत्वेन वैषम्ये दृश्यमाने कथमात्मन समत्वमित्याशङ्क्ष्याह—अकुत्येवेति । अकुन्येव देहेन्द्रियाकारेण परिणतया सर्वश्च. सर्वे प्रकारे क्रियमाणानि कर्माणि य पश्यित, तथात्मान, चाकर्तार देहामिमानेनैवात्मन कर्तृत्व न स्वतः

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या । दुक्तरे संसाराणवे पातयति ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ प्रकृत्वेवहीत्यादि । यसहीदशी स्थिरतरा बुद्धिर्भनित प्रकृतिरेवेद करोति नाह किंचि-

१ नीलकण्ठः.

# यदा भूतपृथरभावमेकस्थमनुपद्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निर्गुणस्याकर्तुर्निर्विशेषस्याकाशस्यव भेदे प्रमाणानुपपितिरित्यर्थः ॥ २९ ॥ पुनरिप तदेव सम्यग्दर्शन शब्दान्तरेण प्रपञ्चयित—यदेति । यदा यिसन्काले भूतपृथगभाव भूताना पृथगभाव पृथक्त्वमेकिसि-धात्मनि स्थितमेकस्थमनुपश्यित शास्त्राचार्योपदेशतो मन्वात्मप्रस्थक्षत्वेन पश्यत्यात्मेवेद सर्विमिति । तत एव च तस्मादेव च विस्तागमुत्पत्ति विकाशमात्मत प्राण आत्मत आशा आत्मत स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मनो भूरात्मनोऽन्निसेखेवमादि-प्रकारिर्विस्तार यदा पश्यित ब्रह्म सपद्यते ब्रह्मैव भवति तदा । तिसन्काल इत्यर्थः ॥ ३० ॥ एक-

२ आन-द्गिरिच्याख्या ।

तेषु समद्शैनमथुक्तमित्युक्तस्य कः समाधिरित्याशङ्गाह—निर्गुणस्येति ॥ २९ ॥ प्रकृतेर्विकाराणां च सांख्य वर्षुक्षाद्ग्यत्वप्रसक्तौ प्रत्याह—पुनरपीति । उपदेशजनित प्रत्यक्षदर्शनमनुवदिति—आत्मैवेति । भूताना विकाराणा नम्नात्य प्रकृता सहात्ममात्रतया प्रलीन परयति निह भूतपृथक्त ससा प्रकृतो केवले परिमानिवला-पियतु शक्यत इसर्थ । परिपूर्णादात्मन एव प्रकृत्यादेविशेषान्तस्य स्वरूपलाभमुपलम्य तन्मात्रता परयतित्याह—तत एवेति । उक्तमेव विस्तार श्रुखवष्टममेन स्पष्टयति—आत्मत इति । ब्रह्मसपत्तिनीम पूर्णत्वेनाभिव्यक्तिर-पूर्णत्वहेतो सर्वस्यात्मसात्कृतत्वादित्याह—ब्रह्मैवेति । ज्ञानसमानकालैव सुक्तिरित सूचयति—तदेति ॥ ३०॥ ३ नीलकण्डन्यारया (चर्ष्यो)।

यः पश्यित पूर्वोक्तरीत्या सएव सर्वत्र समं पश्यतीति पूर्वेणान्वयः ॥ २९ ॥ ननु कथ प्रकृतेरेव कर्तृत्व नत्वात्मन इत्याशङ्कथाह—यदेति । भूताना वियदादीना जरायुजादीना च पृथग्माव नानामावेनावस्थान परिदृश्यमानिमद् यदा एकस्थ एकसिन्नात्मिनि स्थित रज्ज्वा सपीदिवत्, कनके वा कुण्डलादिवत् विलीन शास्त्राचार्योपदेशमनु- पश्यित । ततप्रवैकसात् विस्तार च भूतपृथग्मावस्थ व्युत्थानावस्थामनु स्वप्नादिवत् पश्यित तदा ब्रह्म सपद्यते ब्रह्मीव मवति । अय भाव । कर्तृत्व हि क्रियावत्म क्रिया च परिस्पन्द सच परिन्छन्नस्थ पृथग्भूतस्य प्राकृतस्य

४ मधुस्दनीन्यारया।
कर्मकर्तृत्वेन प्रतिदेह मेदेऽपि वैषम्येऽपि न निर्विशेषस्याकर्तुराज्ञास्येव न मेदे प्रमाण किचिदात्मन इत्युपपादित प्राक् ॥ २९ ॥
तदेवमापातत क्षेत्रमेददर्शनमभ्यनुज्ञाय क्षेत्रज्ञमेददर्शनमपाकृतम् । इदानीं तु क्षेत्रमेददर्शनमपि मायिकत्वेनापाकरोति—
यदा यस्मिन्काले भृताना स्थावरजङ्गमाना सर्वेषामपि जडवर्गाणा पृथग्भाव पृथक्त परस्परिमञ्जल एकस्थ एकस्मिन्नेवात्मनि
सद्भूपे स्थित किएत किएतस्याधिष्ठानादनितरेकात् सद्भूपत्मस्वरूपादनितिरेक्त अनु पश्यित शास्त्राचार्योपदेशमनु खयमालोच
यति आत्मैवेद सर्वमिति । एवमपि मायावशात्तत एकस्मादात्मन एव विस्तार भृताना पृथग्भाव च स्वप्नमायावदनुपश्यित ब्रह्म

५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।
परयति परमार्थदर्शति पूर्ववत् । निर्गृणसाकर्तुर्निविशेषसाकाशस्येव मेदे प्रमाणानुपपत्तेरिखर्थ ॥ २९ ॥ प्रकृतेविन्
काराणा च साख्यवत्युरुषाद्व्यव्यप्रसिक्तं निराकुर्वन्युनरिप तदेव सम्यग्दर्शन शब्दान्तरेण प्रपश्चयति—यदेति । यदा यस्मिन्काले
भूताना प्रथग्भाव प्रथन्वमेकस्थमेकस्मिन्नात्मिन प्रकृत्यादिसमस्तप्रपन्नाविष्ठाने प्रव्यगभिन्ने ब्रह्मणि सद्भूपे स्थित कल्पितस्याधिष्ठाना
नितरेकादात्मानितिरिक्तमनु शास्त्राचार्योपदेशात्पश्चात्पश्चति 'आत्मेवेद सर्वं, सर्वं खल्विद ब्रह्म नेह्नानास्ति किंचन, अह ब्रह्मास्मि'
इति साक्षात्करोति तत्तप्व परमात्मन एव विस्तार 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दाख्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, तस्माद्वा एतस्मादात्मन भाकाश सभूत , तदैक्षत, तत्तेजोऽस्जत' इति सर्वप्रस्विस्तारमनुपश्यति तदा तस्मिन्काले ब्रह्म सपद्यते ।
ब्रह्मैव भवतीसर्थ । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुते । एकैस्यामेवेश्वरशक्तिस्त्राम् प्रकृती स्थित प्रकरेऽनुपश्यति। तत एव च

#### ६ श्रीधरीज्याच्या ।

इत्येव य परयति, स एव सन्यवपरयति नान्य इत्यर्थ ॥ २९ ॥ इदानीं सु भूतानां प्रकृतितावन्मात्रत्वेनामेदाङ्कृतमेदकृतमप्यात्मनो मेदमपरयन्त्रहात्वसुपेतीत्याह—यदेति । यदा भूताना स्थावरजङ्गमाना पृथनमाव मेदं पृथक्तव एकस्य एकस्यामेवेश्वरराक्तिहायां प्रकृतौ स्थित प्रक्येऽनुपरयत्याकोचयति, तत एव च तस्या एव प्रकृते सकाशाङ्कृताना विस्तार सृष्टिसमयेऽनुपरयति, तदा प्रकृति-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

दिति । स सर्वे कुर्वाणोपि न करोति । एवमकर्तृत्वम् ॥ २९ ॥ यदि वा विस्तीर्णत्वेन सर्वेव्याष्ट्या यदा भूतामा पृथका भिन्नतामात्मन्येव

# अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

स्थात्मन सर्वदेहात्मत्वे तहोषसंबन्धे प्राप्त इद्मुच्यते—अनाटीति । अनादित्वाद्नादेर्मावोऽनादिः त्वमादिः कारण तद्यस्य नास्ति तद्नादि । यद्ध्यादिम तत्स्वेनात्मना व्येत्यं त्वनादित्वान्निर्वयव इति छत्वा न व्येति । तथा निर्गुणत्वात्सगुणो हि गुणव्ययाद् व्येत्यय तु निर्गुणत्वान्न व्येतीति परमात्मायमव्ययो नास्य व्ययो विद्यत इत्यव्ययः। यत प्वमतः शरीरस्थोऽपि शरीरेष्वात्मन उपखिष्यभवतीति शरीरस्थ उच्यते तथापि न करोति । तदकरणादेव तत्फलेन न लिप्यते । यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यतेऽय त्वकर्ताऽतो न फलेन लिप्यत इत्यर्थः। कः पुनर्देहेषु करोति लिप्यते च । यदि तावदन्य परमात्मनो देही करोति लिप्यते च तत इदमनुपपन्नमुक्त क्षेत्रक्षेश्वरैकत्वं क्षेत्रक्षं चापि मा विद्वीत्यादि । अथ नास्तीश्वरादन्यो देही क करोति लिप्यते चेति वाच्यं परो वा

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

परिपूर्णत्वेन सर्वात्मत्वे प्राप्तमात्मनो देहादि तेन कर्तृत्वादिना तद्वत्व दृष्ट हि पिनन्नसापि पञ्चगव्यादेरपिनन्न संसर्गात्तहोषेण दुष्टत्विस्याशङ्कामनू योत्तर्वेन श्लोकमवतारयित—एकस्येति । अनादित्वमेव साधयित—आदिति । तथापि किं स्वादित्याशङ्का कार्यत्वकृतव्ययाभाव सिध्यतीत्याह—यद्भीति । तथापि गुणापकर्षद्वारको व्ययो भविष्यति नेलाह—तथेति । निर्वयवत्वादेव सावयवद्वारकस्य निर्गुणत्वाद्वणद्वारकस्य च व्यवस्याभावेऽपि स्वभावतो व्यय स्वादित्याशङ्काह—परमारमेति । परमात्मन स्वत परतो वा व्ययाभावे फलितमाह—यत इति । स्वमहिमप्रतिष्ठस्य कथ शरीरस्थत्व तन्नाह—शरीरेष्विति । सर्वगतत्वेन सर्वात्मत्वेन च देहादौ स्थितोऽपि स्वतो देहाद्यात्मना वा न करोति कृटस्थत्वादेहादेश्च किष्यतत्वादित्यर्थ । कर्नृत्वाभावेऽपि भोकृत्व स्वादित्याशङ्काह—तद्करणादिति । तदेवोपपादयित—यो हीति । परस्य कर्नृत्वादेरभावे कस्य तदिष्टमिति पृच्छिति—क. पुन-रिति । परस्याद्वत्यस्य कस्यचिजीवस्य कर्नृत्वादीत्याशङ्कामनुवद्ति—यदीति । तस्मिन्पक्षे प्रक्रमभङ्ग स्वादिति दूपयित—तत इति । ईश्वरातिरिक्तजीवानङ्गीकाराश्चोपकमितिरोधोऽस्तीति शङ्कते—अथिति । तर्हि प्रतीतकर्नृत्वादेरिकरण वक्तव्यमिति पूर्ववाद्याह—क इति । परस्यव कर्नृत्वादाधारस्वान्नास्व वक्तव्यमिति पूर्ववाद्याह—क इति । परस्थव कर्नृत्वाद्याधारस्वान्नास्ति वक्तव्यमिता भाव । परस्थान्यस्य वा कर्नृत्वादाविविशिष्टे शरीरस्थोऽपीत्यादिश्चतिमूलमपि ज्ञात्व वक्त चाशव्याव्याप्याप्याप्यमेवेति परीक्षकसमत्योपसंहरति—
३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्वरी)।

शुद्धादेरेव संभवति नतु व्यापकस्य सर्वभूतपृथग्भावग्रसिष्णोरात्मन इति ॥ २०॥ नन्वात्मनो विभुत्वेन रूपेण कर्तृत्व मास्त्रीकारि देहाद्यविच्छिन्नेन तु रूपेण तद्वक्तव्यमन्यथानुभवविरोधादित्याशङ्कयाह—अनादित्वादिति । अय सर्वेषा प्राणिना नित्यापरोक्ष, परमो देहादिभ्योऽपरमेभ्य आत्मभ्योऽन्य, कोशपश्चकातीत आत्मा परमात्मा ।

४ मधुस्द्रनीव्याक्या।
सपद्यते तदा सजातीयविजातीयमेदद्र्शनाभावात् ब्रह्मैव सर्वानर्थश्रस्य भवति। तस्मिन्काले 'यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभृद्धिजानत । तत्र को मोह क शोक एकलमनुपरयत 'इति श्रुते । प्रकृत्मैव चेलत्रात्ममेदो निराकृत , यदा भूतपृथ्य माविमिस्वत्र लनात्ममेदोऽपीतिविशेष ॥ ३०॥ आत्मन स्वतोऽकर्तृलेऽपि शरीरसबन्धादौपाधिक कर्तृल स्यादिसाशङ्कामपनुदन् यः
पत्रयति तथात्मानमकर्तार स पर्यतीत्येतद्विष्वणोति—अनादित्वादिति । अयमपरोक्ष परमात्मा परमेश्वराभित्र प्रस्थातमा
अव्ययो न व्येतीत्यव्यय सर्वविकारश्रन्य इत्यर्थ । तत्र व्ययो द्विधा धर्मिण स्वह्रपत्येवोत्पत्तिमत्तया वा, धर्मिस्वह्रपत्यादु५ भाष्योक्वर्षदीपिका।

तस्या एव प्रकृते सकाशाङ्कृताना विस्तार सृष्टिसमयेऽनुपश्यतीति तूक्तप्रसत्तयनिरास ब्रह्म सपद्यते इति कथनानुपपितं चाभिप्रेश्याचार्येर्न व्याख्यातम् ॥ २०॥ नन्वेकस्यात्मन सर्वेत्र समवस्थितलेन देहादिगतकर्तृलादिमत्तव प्राप्त पवित्रस्यापि गङ्गाजलार्दे अपवित्रप्राण्युदरान्तरदोषेण दोषवत्त्ववदिति तत्राह—अनादित्वादिति । अय परमात्माव्ययोऽपक्षयरिहत कूटस्थ इत्यर्थ ।

६ श्रीघरीव्याख्या ।

तावन्मात्रत्वेन भूतानामध्यमेद पश्यन्परिपूर्णं ब्रह्म सपद्यते । ब्रह्मैन भवतीलर्थं ॥ ३०॥ तथापि परमेश्वरस्य संसारावस्थायां देहकमैसवन्धनिमित्ते कमीमस्तत्फलेश्च सुखदु खादिवैषम्य दुष्परिहरमिति क्षतः समदर्शन तत्राह—अनादिस्वादिति । यदुत्पत्तिः

७ अभिनवगुप्त चार्यव्याख्या ।

पद्यति आत्मन एव चोदिता ता मन्यते तदापि सर्वकर्तृत्वात्र लेपमाक् । यतोसौ परमात्मैव शरीरस्थोपि न कियते आकाशवत् ॥ ३० ॥

#### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम्।

नास्तीति । सर्वथा दुर्विश्चेय दुर्वाच्य चेति भगवत्प्रोक्तमौपनिषदं दर्शनं परित्यक्त वैशेषिकैः सांख्याई-तबौद्धेश्च । तत्रायं परिहारो भगवता खेनैवोक्तः 'खभावस्तु प्रवर्तते' इति । अविद्यामात्रसभावो हि करोति लिप्यत इति व्यवहारो भवति नतु परमार्थत एकसिन्परमात्मनि तदस्ति अत एकसिन् नपरमार्थसाख्यदर्शने स्थिताना ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिवाजकानां तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सर्वेथेति । परस्य वस्तुनोऽकर्तुरभोक्तश्चाविद्यया तदारोपादादेयमेव भगवन्मतमिति परिहरति—तन्नेति । तमेव परिहार प्रपञ्चयति—अविद्येति । व्यावहारिके कर्तृत्वादाविष्टे पारमार्थिकमेव कि नेष्यते तन्नाह—नत्विति । ३ नीलकण्डन्यारया (चतुर्धरी)।

अव्ययः न व्येति एरिच्छियते देशतः कालतो वस्तुतश्चेत्ययय । अव्ययत्वे हेतु.—अनादित्वादिति । यद्धि आदिमदाकाशादि तद्येति न त्वय व्येति अनादित्वात् । नन्वनादिभावसानन्त्यनियमेनात्मनः कालतः परिच्छेदो मास्तु । तथा देशतः परिच्छिन्नस्य नाशावश्यभावादनादित्वायोगाच्च देशतोऽपि परिच्छेदो ब्रह्मणो मास्तु । ननु परमाणुवद्भविच्यतीतिचेन्न । दशदिगवच्छेद्यप्रदेशभेदवतो द्रव्यस्य निरवयवत्वरूपणुत्वासिद्धेः । नहि परमाणो पूर्वदिगवच्छिन्नो भाग पश्चिमया व्यवच्छेत्तु शक्यते अनुभवविरोधात् । देशतः परिच्छेदाभावादेव सजातीयविजातीयवस्तुसद्भावकृतः परिच्छेदोऽपि मास्तु तथापि विचित्रशक्तियुक्तस्याभिनवप्रपञ्चरचनापटीयसः परस्य सर्वेश्वरत्वसर्वन्नत्वादिगुणयुक्तस्य स्वगतभेदोऽवश्यभावी । स्वशक्तिमायावच्छिन्नेन रूपेण जगत्कर्तृत्व देहावच्छेदेनाधिहोत्रादिकर्तृत्व चावश्य वक्तव्यमित्याशङ्कषाह्—निर्गुणत्वादिति । यो हि गुणवानाकाशादिः स सयोग विभाग वोपाधि प्राप्य स्वगुण शब्दमाविष्करोति नतु स्वसिन्नसन्त स्पर्शे केनचिदप्युपाधिना दर्शयितुमीष्टे । एव आत्मा सर्वगुणहीनः सत्यप्यवच्छेदलाभे कर्तृत्वादिक गुणमाविष्कर्तु न समर्थ इति ।

४ मधुसूदनीव्याख्या ।

त्मायकेऽपि धर्माणामेवोत्पत्त्यादिमत्त्या वा, तत्राद्यमपाकरोति आदि प्रागसत्त्वावस्था। सा च नास्ति सर्वदा सत भातम । अतस्तस्य कारणाभावाज्यन्मामाव । नह्यनादेर्जन्म समवति । तद्मावे च तद्वत्तरभाविनो भावविकारा न समवन्त्येव । अतो न स्कर्षण व्येतीस्थर्थ । द्वितीय निराकरोति निर्मुणत्वादिति । निर्धमंकलादिस्थर्थ । निर्द्ध धर्मिणमधिकृत्य कश्चिद्धमं उपैत्यपैति वा धर्मधर्मिणोस्तादात्म्यात् अय तु निर्धमंकोऽतो न धर्मद्वारापि व्येतीस्थर्थ । 'अविनाशी वा अरेऽय-मात्माऽतुिक्कित्ति धर्मा देति श्रुते । यसादेष जायतेऽस्ति वर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीस्थ षड्भावविकारश्च्य आध्यासिकेन सबन्धेन श्रारिस्थोपि तिस्मन्कुर्वस्ययमात्मा न करोति । यथाध्यासिकेन सबन्धेन जलस्य सविता तिस्मश्चलस्य म चलस्य तद्वत् । यतो न करोति किचिदपि कर्म अत केनापि कर्मफलेन न लिप्यते । यो हि यत्कर्मकरोति स तत्फलेन लिप्यते न लयम् । अकर्तृलादिस्थ । इच्छा द्वेष सुख दु खमिसादीना क्षेत्रधर्मलकथनात् प्रकृत्येव च कर्माण कियमाणा नीति मायाक्यर्यक्यपदेशाच । अत्र एव परमार्थदर्शिना सर्वकर्माधिकारनिवृत्तिरिति प्राग्याख्यातम् । एतेनात्मनो निर्धमंकलकथनात्स्यातमेदोऽपि निरस्त । प्रकृत्येव च कर्माणीस्यत्र सजातीयमेदो निवारित , यदा भृतप्रथममावमिस्यत्र विजातीयमेद ,

#### ५ माप्योत्कर्षदीपिका।

तत्र व्ययक्षिविध खभावतो वा, अवयवद्वारको वा गुणद्वारको वा । खतस्तु परब्रह्मणो न सभवतीति कथितु परमात्मेत्युक्तम् । द्वितीयासभवे हेतुमाह—अनादित्वादिति । आदि कारण यस्य नास्ति तदनादि । घटादेरादिमत्त्वेन सावयवलाद्ययो दृष्ट , आत्मनस्लनादिलेन निरवयवलादवयवद्वारको व्ययो न सभवतील्यर्थ । तृतीय निराकरोति—निर्गुणत्वादिति । तथा सगुणो गुणव्ययाद्येति अयतु निर्गुणलान्न व्येति । गुणद्वारकोऽस्य व्ययो न सभवतील्यर्थ । यत एवमत शरीरस्थोऽपि शरीरेच्वात्मन उपलिक्धभवतीति शरीरस्य उच्यते । सर्वगतलेन सर्वात्मलेन च देहादौ स्थितोऽपि खतो देहात्मना वा
न करोति कूटस्थलाहेहादेश्व तस्मिन्किपतलादिल्यर्थ । कर्तृलाभावादेव कर्भफलेन न लिप्यते । कुन्त्युत्पन्नशरीरस्थस्यापि तव कर्तृल लेपश्च नालीति सर्वोधनाशय । नजु एव य शरीरस्थ करोति लिप्यते च स क किमुक्तलक्षणादकर्त्तुरिलप्तादात्मनोऽन्य किंचाऽनन्य । नाद्य तत्त्वमसि, क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धीति क्षेत्रज्ञेश्वरैकलप्रतिपादनानुपपत्तिप्रसङ्गाद् । द्वितीये परमात्मन कर्तृलाद्यभावेन प्रतीयमानस्य कर्तृलादेरिकरण वाच्यम् । तथाच सर्वथेद दुरुपपादमितिचेन्न । खभावस्तु प्रवर्तत इत्यविद्यामात्रस्वभावो
हि करोति लिप्यत इति व्यवहारदशायामाविद्यकस्य कर्तृलादेर्भगवतैव निरुपितलात् । एवच प्रसामिन कद्वाव्यामाविद्यकं कर्तृलादि न पारमार्थिकमिति भगवता प्रोक्ते औपनिषदे परमार्थसाख्यदर्शने दुर्विज्ञेयलात् साख्यवैशेषिकादिभिर्म्नान्त्वन्यया पूर्वोक्तशक्वया परिस्रके स्थिताना ज्ञानिष्ठानामविद्यापरिकल्पितकर्तृलाद्यगगमेन मोक्षप्राप्ति । नलन्यस्मन् श्चाक्तस्य साख्यादिप- यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाद्यां नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२॥ यथा प्रकाद्ययेकः कृत्स्तं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्तं प्रकाद्ययित भारत॥ ३३॥

१ श्रीमच्छाकर माध्यम् ।

कर्माधिकारो नास्तीति तत्र तत्र द्शिंतं भगवता ॥ ३१ ॥ किमिव न करोति न लिप्यत इत्यत्र हष्टान्तमाह—यथा सर्वगतमिति । यथा सर्वगत व्याप्यपि सत्सीक्ष्म्यात्स्क्ष्मभावादाकाश खं नोपलिप्यते न संवध्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ किंच—यथा प्रकाशय-तीति । यथा प्रकाशयत्यवभासयत्येक इत्स्न लोकमिम रवि सवितादित्यस्तथा तद्वन्महाभूतादि-

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

वास्तवकर्तृत्वाद्यभावे लिङ्गसुपन्यस्पति—अत इति ॥ ३१ ॥ सूक्ष्मभावात् अप्रतिहतस्वभावत्वादित्यर्थे । न सबध्यते पङ्कादिभिरिति होष ॥ ३२ ॥ न करोति न लिप्यते चेत्यत्र द्रष्टृत्वेन दृश्यभग्रेजून्यत्व हेतुमाह—किंचेति । ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुषरी)।

फिलतमाह—रारीरस्थोऽपीति । स्पष्टार्थमेतत् ॥ ३१ ॥ निर्गुणत्वाच्च करोतीति सिद्धम् । असङ्गत्वाच्चोपिलप्यत इत्याह—यथेति । यथा आकाशो धूमादिना न लिप्यते सौक्ष्म्यादसङ्गत्वभावत्यात् । एवमात्मा पुण्यपापिदिना नोपिलप्यत इत्यर्थ ॥ ३२ ॥ न करोति न लिप्यत इति द्धयमि इष्टान्तान्तरेण प्रतिपादयित—यथेति । यथा सूर्यः स्वसत्तामात्रेण विश्व प्रकाशयित नतु व्यापारिवष्टतया कुविन्दइव पटम् । यथा चैष प्रकाशयपि मिर्ने लिप्यते एवमय क्षेत्री क्षेत्रज्ञ सूर्यवदेक एव सन्ननेकघा भूत क्षेत्र महाभूनानीत्यादिना चतुर्विशतितत्त्वान्तमिनिच्छाद्वेषादिविकारयुक्तमुक्त तत्त्वसत्तामात्रेण प्रकाशयित हेमारत, नतु व्यापारिवष्टतया तत्सपादयित । तद्धर्मैर्वा पुण्यपापादिमिने लिप्यते । सूर्यदृष्टान्तेनैकत्वमकर्तृत्वप्रयुक्तमलेपत्व च दर्शितम् । तथाच श्रुतय 'यथा ह्यय ज्योतिरात्मा विवस्वानपो मिन्ना बहुरूपोऽनुगच्छन् । उपाधिना कियते मेदरूपो देव क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा' 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चश्चुर्न लिप्यते चाक्षुवैर्वाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु स्रेन

अनादिलानिर्गुणलादिलत्र लगतो मेद इलद्वितीय ब्रह्मैवात्मेति सिद्धम् ॥ ३१ ॥ शरीरस्थोऽपि तत्कर्मणा न लिप्यते खयमसङ्ग लादिलत्र दृष्टान्तमाद्द्र—यथेति । सीक्ष्म्यादसङ्गलमावलात् आकाश सर्वगतमपि नोपलिप्यते पङ्कादिमिर्यथेति दृष्टान्तार्थ । स्पष्टमितरत् ॥ ३२ ॥ न केवलमसङ्गलभावलादात्मा नोपलिप्यते प्रकाशकलादिप प्रकाश्यधर्मेने लिप्यत इति सदृष्टान्तमाह—यथेति । यथा रिवरेक एव कृत्क सर्वमिम लोक देहेन्द्रियसघातम् । रूपवद्वस्तुमात्रमिति यावत् । प्रकाशयति नच प्रकाश्यधर्मेलिप्यते न वा प्रकाश्यमेदाद्भियते । तथा क्षेत्री क्षेत्रज्ञ पक एव कृत्क क्षेत्र प्रकाशयति हे भारत, अतएव न प्रकाश्यधर्मेलिप्यते न वा प्रकाश्यमेदाद्भियत इल्पर्थ । 'स्यौ यथा सर्वलोकस्य चक्षुने लिप्यते चाक्षुपैर्वाद्यदेषे । एकस्तथा

४ मधुसुद्रनीव्याक्या ।

रिकिल्पितमते निष्ठावतामिति ॥ ३१ ॥ कर्तृलाभावात्र लिप्यत इत्युक्त तत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । सर्वत्र देहादौ गत स्थितमन्याकाश ल यथा सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मलादसङ्गलभावलात् देहादिगतकर्तृलादिभिनं लिप्यते न सबध्यते तथा सर्वत्र सर्वस्मित्रवस्थित आत्मा देहे देहधर्मैनं लिप्यत इत्यर्थ ॥ ३२ ॥ प्रकाशह्यलाच प्रकाश्यर्थमैनं लिप्यत इति दृष्टान्तेनाह—यथेति ।
यथा एको रवि सूर्य कृत्म सर्वमिम प्रलक्षादिनानुम्यमान लोक प्रकाशयति अवभासयश्वावभास्यधर्मैनं लिप्यते । तथा
महाभूतादिष्ट्लन्त सर्वं क्षेत्रमेक क्षेत्री प्रलगभित्र परमात्मा प्रकाशयति प्रकाशयत्व प्रकाश्यर्थ मेरेकः परमात्मा न लिप्यत

#### ६ श्रीपरीव्याख्या ।

मत्तदेव हि व्येति विनाशमेति। यच गुणवद्वस्तु तस्य गुणनाशे व्ययो मवति। भय तु परमात्मा अनादिनिर्गुणश्चातोऽव्यय । अविकारीत्यर्थं । तसाच्छरीरे स्थितोऽपि किचिन्न करोति, नच कर्मफलैकियत इति ॥ ३१ ॥ तत्र दृष्टान्तमाइ—यथेति । यथा सर्वत्र पङ्कादिष्वपि स्थितमाकाश सौक्यादसङ्गरवात्पङ्कादिमिनोंपलिप्यते तथा सर्वत्र उत्तमे मध्यमेऽभमे वा देहेऽवस्थितोऽप्यात्मा नोपलिप्यते । दैहिकैर्गुणदोपैनं युज्यत इत्यर्थं ॥ ३१ ॥ असङ्गरवालेपो नास्तीत्याकाशदृष्टान्तेनोक्तम्, प्रकाशकालाच प्रकाशयपमैन

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या ।

॥ ३१ ॥ ३२ ॥ यथा प्रकाशयतीति । नन्तेक परमातमा कथमनेकानि क्षेत्राणि व्याप्तीतीत्वाक्षक्का प्रसिद्धेन रविणा दशन्तेवापाकृता ।

# क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचश्चषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३॥

#### १ श्रीमच्छाकरसाष्यम् ।

धृत्यन्तं क्षेत्रमेकः सन्प्रकाशयति कः क्षेत्री परमात्मेत्यर्थः। रिवहण्यन्तोऽत्रात्मन उभयार्थोऽपि भवति रिविक्ति वेति आत्माऽलेपकश्चेति ॥ ३३ ॥ समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थोऽय स्ठोकः —क्षेत्रक्षेत्र- इयोरिति । क्षेत्रक्षेत्रक्षयेव्याव्याव्यातयोरेवं यथाप्रदर्शितप्रकारेणान्तरिमतरेतरवैलक्षण्यविशेष ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्योपरेशजनितमात्मप्रत्ययिक ज्ञान चक्षुत्तेन ज्ञानचक्षुषा भृतप्रकृतिमोक्षं च भूताना प्रकृतिरिविद्यालक्षणाऽत्यक्ताख्या तस्या भृतप्रकृतेमोक्षणमभावगमनं च ये विदुर्विज्ञानित यान्ति गच्छन्ति ते पर परमार्थतस्य ब्रह्म न पुनर्वेहमाद्दत्त इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यपुरुयपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये प्रकृतिपुरुषविवेको नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

दृष्टान्तेन विवक्षितमर्थं दर्शयति—रवीति । उभयविधमर्थमेव स्फुटयति—रविवदिति ॥ ३३ ॥ अध्यायार्थं सफळ्मुपसहरति—समस्तेति । विशेष काटस्थ्यपरिणामादिङक्षण तदेवममानित्वादिनिष्ठतया क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्य विज्ञानवत सर्वानर्थनिवृत्त्या परिपूर्णपरमानन्दाविभावङक्षणपुरुषार्थसिद्धिरिति सिद्धम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छुद्वानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दगिरिकृतौ श्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥ ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुभरी)।

बाह्य.' इति ॥ ३३ ॥ अध्यायार्थ कृत्स्रमुपसहरति —क्षेत्रेति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो पूर्वोक्तयोरेवमुक्तरीत्या अन्तरं भेद जङत्वाजङत्वकर्तृत्वाकर्तृत्वविकारित्वाविकारित्वकृत वैलक्षण्य ज्ञानचक्षु शास्त्राचार्योपदेशात्मप्रत्ययजानेतेन ज्ञानचक्षुषा ये विदुक्ते पर मोक्ष यान्ति प्रामुवन्ति । किं साख्यानामिवास्नाकमि गुणपुरुषान्तरज्ञानादेव कैनल्यमुख्यत इत्याशङ्कचाह — भूतप्रकृतिमोक्षमिति । भूताना वियदादीना प्रकृतिरुपादान त्रिगुणात्मिका अविद्या तस्या विद्यया मोक्ष निरन्वयोच्छेद च ये विदुक्त एव पर यान्ति नतु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरमात्रविद इत्यर्थ । यद्येका सत्या विभ्वी च प्रकृतिस्ति विभूनामिलिसदृशा बहूना पुरुषाणा मुक्तानामि तद्दर्शनमपरिहार्यम् । तथाच तेषामिष बन्धप्रसिक्तः । यदितु मिथ्या तर्हि यस्यैवात्मसाक्षात्कारो जातस्तदृष्ट्या सर्वथैव रज्जूरगवद्वाधिता कालत्रयेऽपि

४ मधुसूदनीव्याख्या ।
सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु खेन बाह्य 'इति श्रुते ॥ ३३ ॥ इदानीमध्यायार्थं सफलमुपसहरति—
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो प्राग्व्याख्यात्योरेवमुक्तेन प्रकारेणान्तर परस्परवैलक्षण्य जाड्यचैतन्यविकारिखनिर्विकारखादिरूप ज्ञानचश्चषा
शास्त्राचार्योपदेशजनितात्मज्ञानरूपेण चश्चषा ये विदु भूतप्रकृतिमोक्ष च भूताना सर्वेषा प्रकृतिरविद्या मायाख्या तस्या
५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

इसर्थं । तथाच श्रुति 'स्यों यथा सर्वलोकस्य चक्कर्न लिप्यते चाछुपैर्बाह्यदोषे । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक-दु खेन बाह्य ' इति । यथा एकएव भरत खनाम्ना भवदादीन्प्रकाशयति तथिति स्चयन्नाह—भारतेति ॥३३॥ अध्यायार्थं स-फलमुपसहरति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरुक्तप्रकारेण व्याख्यातयोरेव यथा प्रदर्शितप्रकारेणान्तरमितरेतरवैलक्षण्यविशेष कौटस् यपरिणामादि-लक्षण शास्त्राचार्योपदेशजनितमात्मप्रत्यक्ष ज्ञान चक्कर्ष्यक्षेत्रक्ष भूताना प्रकृतिरविद्यालक्षणाऽव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृते परमार्थात्मविद्यया मोक्षमभावगमन ये विदुर्जानन्ति ते पर परमार्थतत्त्व ब्रह्म यान्ति गच्छन्ति पुनर्देह नाददत इत्यर्थ । तदनेन त्रयोदशाध्यायेनामानिलादिक निरूपयता तिष्ठस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यविज्ञानवत सर्वानर्थनित्रत्या परिपूर्णपुरुषार्थसिद्धिरिति वदता

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

युज्यत इति रविदृष्टान्तेनाह—यथेति । स्पष्टार्थं ॥ ३३ ॥ अध्यायार्थमुपसहरति—क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवमुक्तप्रकारेण क्षेत्र-७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

कुरस्र क्षेत्र चराचराणि क्षेत्राणीत्वर्थ ॥ ३३ ॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवमध्यायेन यदुक्त ज्ञेय ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तर भूतप्रकृतेरन्तर भूतः

#### ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

नास्ति इतरेषा त्वनादिरनन्तास्त्येवेति वक्तु शक्यम् । तसान्न प्रकृतिपुरुषान्तरज्ञानमात्रात्वेवल्य किंतु प्रकृतिवायेन पुरुषज्ञानात् सर्पवाधेन रज्जुदर्शनाद्भयनिवृत्तिवद्धन्धनिवृत्तिरिति सिद्धम् ॥ ३४ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारो त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥

#### ४ मधुसूद्नीब्याख्या।

परमार्थात्मविद्यया मोक्षमभावगमन च ये विदुर्जानन्ति यान्ति ते पर परमार्थात्मवस्तुस्वरूप केवल्य न पुनर्देहमाददत इस्ययं । तदेवममानित्वादिसाधननिष्ठस्य क्षेत्रक्षेत्रक्षविकानवत सर्वानर्थनिष्ठत्त्या परमपुरुषार्थतिद्विति विदम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीम परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्वतीपादिष्यमधुसूदनसरस्वतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागृढार्थ-दीपिकाया प्रकृतिपुरुवविवेकयोगविवरण नाम त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥

#### ५ भाष्योत्कपदीपिका।

तत्त्वपदयोरैक्य प्रतिपादितम् ॥ ३४ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्य सम्यग्येन प्रकाशितम् । वन्दे त परमात्मान शकर कृष्णमद्वयम् ॥ १ ॥ इति श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्यबालखामिश्रीपादशिष्यदत्तत्रशावतसरामकुमारसृतुधनपतिविदुषा विरिचताया श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

क्षेत्रक्योरन्तर भेद विवेककानलक्षणेन चक्षुषा ये विदु, तथा चेयमुक्ता भूताना प्रकृतिस्तस्या मकाशा मोक्ष मोक्षोपाय ध्यानादिक च ये विदुस्त पर पद याति ॥ ३४ ॥

विविक्ती येन तत्त्वेन मिश्री प्रकृतिपूरुषी । त व दे परमान दन द न दनमीश्वरम् ॥ १ ॥ इति सुवोधिन्या टीकायां श्रीधरसामिविरचिताया त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

प्रकृतेश्च स्वल्पात्परिणामधर्मत्वान्मोचन तद्येन ज्ञानलक्षणेन सर्वत्राप्रतिहतेनालौकिकेन चढुपा पश्यन्ति ते वासुदेवना प्राप्य उभन्त एव पर्र शिवम् ॥ ३४ ॥

अत्र सग्रहश्कोक —पुमान्त्रकृतिरित्येष भेद समूदचेतसाम् । परिपूर्णास्तु मन्यन्ते निर्मलात्ममय जगर्॥ १ ॥ इति श्रीमदाचार्याभिननगुप्तविरचिते गीतातात्पर्यसग्रहे त्रयोवशोऽध्याय ॥ १३ ॥



# चतुर्दशोऽध्यायः।

# श्रीभगवानुवाच ।

# परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥१॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सर्वमुत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रइसंयोगादुत्पचत इत्युक्त तत्कथिमिति तत्प्रदर्शनार्थ 'परं भूयः' इत्यादि-रध्याय आरभ्यते, अथवेश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रइयोर्जगत्कारणत्वं नतु सांख्यानामिव खतन्त्रयो-रित्येवमर्थं प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणमित्युक्तं किसानगुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते बभ्नतीति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथ स्यान्मुक्तस्य च छक्षणं वक्तव्यमित्येवमर्थं च श्रीभगवानु-वाच—परमिति। परं ज्ञानमिति व्यवहितेन संबन्धः। भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेष्वध्यायेष्वसकृतुक्तमपि

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगस्य सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वमज्ञात ज्ञापियतुमध्यायान्तरमवतारयन्नध्याययोक्तथाप्योत्थापकत्वरूपा सगितिमाह—सर्वमिति । विधान्तरेणाध्यायारम्भं स्चयति—अथवेति । तदेव वक्तुमुक्तमजुवदति—ईश्वरेति । प्रकृतिस्थत्व पुरुषस्य प्रकृत्या सहैक्याध्यासस्तस्थेव गुणेषु शब्दादिविषयेषु सङ्गोऽभिनिवेश । षड्विधामाकाङ्कां निक्षिप्य तदुत्तर्त्तनाध्यायारम्भे प्रवेवदेव पूर्वोध्यायसवन्धसिद्धिरिलाह—क्तिसिन्निति। पूर्वोक्तेनार्थेनास्यायस्य समुच्चयार्थश्चकार । परिमित्तस्य भाविकालार्थत्व व्यावतेयितु सङ्गतिमाह—परिमिति । भूय शब्दस्याधिकार्थत्वमिह नास्तीत्याह—पुन-रिति । पुन शब्दार्थमेव विवृणोति—पूर्वोध्वति । पुनशक्तिसर्वाहीलाशक्का सूक्ष्मत्वेन दुर्वोधत्वात्पुनर्वचनमर्थ-

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

पूर्वाध्यायान्ते भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुस्ते पर यान्तीत्युक्त तत्र का वा भूतप्रकृतिः किमाश्रयेण तस्रा भूतजकत्व कथवा बन्धकत्व कथ च ततो मोक्षः किंच मुक्ताना लक्षणिमत्येतदर्थजात विवरीतु चतुर्दशोऽध्याय आरम्यते । तत्र रुच्युत्पादनार्थे पर ज्ञान स्तुवन् श्रीमगवानुवाच—परिमिति । पर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मविषयत्वात् ज्ञानं भूय पुन असकृदुक्तमिष प्रवक्ष्यामि । किं तत्स्वरूप आह । ज्ञानानाममानित्वादीना यज्ञादीना ज्ञानसाधनाना मध्ये यदुक्तम

४ मधुसदनीन्याख्या ।

पूर्वाध्याये 'यावत्सजायते किचित्सत्त्व स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि' इत्युक्त, तत्र निरीश्वरसाख्यनिराकरणेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगस्थेश्वराधीनल वक्तव्यम्, एव 'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' इत्युक्त तत्र कस्मिन्गुणे कथ सङ्ग के वा गुणा कथ वा ते बन्नन्तीति वक्तव्यम्, तथा 'भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्' इत्युक्त तत्र भूतप्रकृति- इाब्दितेभ्यो गुणेभ्य कथ मोक्षण स्थान्मुक्तस्य च कि लक्षणमिति वक्तव्य, तदेत्तसर्वं विस्तरेण वक्तु चतुर्दशो ऽध्याय आरभ्यते । तत्र वक्ष्यमाणमर्थं द्वाभ्या स्तुवन् श्रोतृणा रुच्युत्पत्तये श्रीभगवानुवाच—ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान परमातम- ज्ञानसाधन परं श्रेष्ठ परवस्तुविषयलात् । कीदश तत् । ज्ञानाना ज्ञानसाधनाना बहिरङ्गाणा यज्ञादीना मध्ये उत्तम

#### ५ साज्योत्कर्वदीपिका ।

'यावत्सजायते किं चित्सत्त्व स्थावरजगमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ' इत्युक्त तत्कथमिति प्रकाशनार्थं ईश्वरतत्त्रयो क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो जगत्कारणल नतु साख्यानामिव खतन्त्रयोरिलेवमर्थं च । तथा 'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु' इत्युक्त । किसन् गुणे कथ राग के वा गुणा कथ ते बप्तन्ति गुणेभ्यश्व मोक्षण कथ स्यात् मुक्तस्य च लक्षण वक्तन्य इत्येवमर्थं चाध्यायमारभमाण आदौ श्रोतृहच्युत्पत्तये श्रीभगवानुवाच—परिमिति । ज्ञानाना यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणा सर्वेषामुक्तमफल-६ श्रीषरीव्याख्या ।

#### पुपञ्चलो स्वतन्त्रत्व वारयन्गुणसङ्गत । प्राद्द ससारवैन्त्रिश्य विस्तरेण चतुर्दशे ॥ १ ॥

'यावरसजायते किंन्तिरसत्त्व स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ' इत्युक्तम् । स च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो सयोगो निरी-श्वरसाख्यानामिव न स्वातक्षयेण किं त्वीश्वरेच्छयैवेति कथनपूर्वक 'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदस्रकोनिजन्मसु' इत्यनेनोक्त सत्त्वादि-गुणकृत ससारवैनित्र्य प्रपञ्चयिष्यक्षेत्रभूत वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति । श्रीभगवानुवाच—पर भूय इति द्वास्थाम् । पर परमार्थनिष्ठ,

७ अभिनवगुप्ताचार्यच्या । श्रीभगवातुवाच-पर भूप इति । यदेव पूर्वोक्त ज्ञानं तदेव पुन प्रकर्षेण प्रत्येक गुणस्वरूपनिरूपणाय वैतत्येन वक्ष्यामि । यज्ज्ञात्वे॰

## इदं ज्ञानसुपाश्रिल मम साधम्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम्।

प्रविध्यामि । तच पर परवस्तुविषयत्वात् । कि तत्, क्वानं सर्वेषा क्वानानामुत्तममुत्तमफलत्वात् । क्वानानामिति नामानित्वादीना कि तिर्हे यज्ञादिश्वेयवस्तुविषयाणामिति । तानि न मोक्षायेदं तु मोक्षायेति परोत्तमशब्दाभ्या स्तौति श्रोतृवुद्धिरुच्युत्पादनार्थम् । यज्ज्ञात्वा यज्ज्ञानं क्वात्वा प्राप्य मुनयः संन्यासिनो मननशीलाः सर्वे परा सिद्धि मोक्षाख्यामिनोऽसाद्देवनधनाद्भेव गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥ अस्याश्च सिद्धेरैकान्तिकत्वं दर्शयति—इद्मिति । इदं क्वानं यथोक्तमुपाश्रित्य क्वानसाधनम- चुष्ठायेत्येतत् । मम परमेश्वरस्य साधर्म्य मत्त्वक्षपतामागताः प्राप्ता इत्यथौ नतु समानधर्मता

२ आनन्दगिरिज्यारया ।

विदेशह—तचेति । विशेष्य प्रश्नद्वारा निर्दिशति—किं तिद्ति । निर्धारणार्था पष्टीमादाय तस्य प्रकर्ष दर्श यति—सर्वेषामिति । परमुक्तममिति पुनरुक्तिमाशक्का विषयफलमेदानमैवमित्याह—उत्तमेति । ज्ञान जेयमित्यादाँ ज्ञानशब्देनामानित्वादीनामुक्तत्वाक्तनमध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वेनोक्तमत्वाक्त तस्य वक्तव्यतेत्याशक्काह—ज्ञानाना-मिति । नामानित्वादीना ग्रहणमिति शेष । इतिशब्दादूर्ध्यं पूर्ववदेव शेषो द्रष्टव्य । यथोक्तज्ञानापेश्चया कुतस्त-ज्ञानस्य प्रकर्षस्त्रज्ञाह—तानीति । स्तुतिफलमाह—श्रोतृवुद्धीति । ज्ञान ज्ञात्वा ज्ञानस्य ज्ञेयत्वोपगमादनवस्थेत्या-शक्काह—प्राप्येति । मुनशब्दस्य चनुर्याश्चमविषयत्वे तन्मात्रादेव ज्ञानायोगास्कृतस्तेषा मुक्तितित्याशक्काह—मननेति । सिद्धेर्जानत्व परामिति विशेषणाद्यावस्य मुक्तित्वमाह—मोश्चाख्यामिति । देहाख्यस्य बन्धनस्याध्यक्ष-त्वमाह—समादिति ॥ १ ॥ ज्ञानफलस्य कर्मफलवैकक्षण्यमाह—सस्याश्चेति । कथ ज्ञानाश्चयण तद्वेतुश्चरणादि-सामग्रीसपत्तिद्वारित्याह—ज्ञानेति । साधर्म्यं गोगवययोरिव विद्वदीश्वरयोरिप मेद स्यादित्याशक्काह—मत्स्वरूप-तामिति । साधर्म्यस्य मुख्यत्वे मेद्ग्रीव्याद्गीताशास्त्रविरोध स्यादित्याह—नित्वति । ज्ञानस्तुतये तत्फलस्य ३ नीककण्यव्याक्या (वर्त्वरी)।

मोक्षफलत्वादन्तरङ्ग तदेव तत्। अहं घटं जानामीत्यत्राहमर्थस घटाकारवृत्तेर्घटस च ज्ञानमस्तिति विषयमेदात् ज्ञानत्रयमस्ति। तत्राद्यद्य नान्तरीयक, यच उत्तम चरम घटप्रकाशफलस्य ज्ञान तदेव पर ब्रह्मेत्यर्थं। यथोक्त वार्तिककारै 'परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन समता। सिनत्सैवेह ज्ञेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणत ' इति। यत् ज्ञान ज्ञात्वा वेदान्तवाक्यजन्यया धीवृत्त्या अपरोक्षीकृत्य परा सिद्धिं मोक्षमित ससारात्ससार विहाय गताः प्राप्ता ॥ १ ॥ इद ज्ञान विषयविषयिरूपविकलपविनिर्मुक्त उपाश्रित्य मम ईश्वरस्य साधम्ये सर्वात्मत्व सर्वनियन्तृत्वं सर्वमावान

४ मञ्जसूदनीव्याख्या ।

उत्तमफललात् । नलमानिलादीनाम् । तेषामन्तरङ्गलेनोत्तमफललात् । परमिखनेनोत्कृष्टविषयलमुक्त, उत्तममिखनेन तूःकृष्ट फललमिति मेद । ईदश ज्ञानमह प्रवक्ष्यामि भूय पुन । पूर्वेष्वच्यायेष्वसकृदुक्तमि यज्ज्ञान ज्ञालाऽनुष्ठाय मुनयो मननशीला सन्यासिन सर्वे परा सिद्धि मोक्षाख्या इतो देहबन्धनाद्गता प्राप्ता ॥ १ ॥ तस्या सिद्धेरैकान्तिकल दर्शयति—इद यथोक्त ज्ञान ज्ञानसाधनमुपाश्रिलानुष्ठाय मम परमेश्वरस साधम्ये मद्भूपतामसम्तामदेनागता प्राप्ता सन्त सर्वेऽिप हिरण्यगर्भोदिषूत्पयमानेष्विप नोपजायन्ते । प्रलये ब्रह्मणोऽिप विनाशकाले न व्यथन्ति च न व्यथन्ते । भ भाष्योक्षर्यिषिका ।

लादुत्तम नैलमानिलादीना तत्त्वज्ञानान्तरज्ञसाधनाना एतादृश परमात्मसाक्षात्करसाधन ज्ञान पूर्वेध्वध्यायेष्वसकृदुक्तमि ब्रह्मण सूक्ष्मलेन दुर्वोधलात् भूय पुनरह प्रकर्षेण वक्ष्यामि । यज्ज्ञान ज्ञाला लब्ध्वा सर्वे मुनयो मननशीला परा सिद्धि मोक्षाख्यां इतोऽस्मादृह्वन्धनादृष्ट्वं गता प्राप्ता ॥ १ ॥ मोक्षाख्यसिद्धे कर्मफलापेक्षया परमले तत्साधनस्य ज्ञानस्य चोत्तमले हेलाका-क्ष्माया सिद्धेरैकान्तिकलं दर्शयति—इद्मिति । इद यथोक्त वक्ष्यमाण च ज्ञानमुपाश्रित्य श्रवणादिज्ञानसाधनमनुष्ठाय मम पर-

कायतेऽनेनेति कानमुपदेश भूयोऽपि तुभ्य कर्षण वस्यामि । कथभूतम् । कानानां तप कमीदिविषयाणां मध्ये उत्तमम् , मोक्ष-हेतुत्वात् । तदेवाह । यज्कात्वा प्राप्य मुनयो मनन्शीला सर्वे इतो देहबन्धनारपरां सिद्धिं गता. प्राप्ता ॥ १ ॥ किंच-इदमिति । इद वश्यमाण कानमुपाश्रित्व इद कानसाधनमनुष्ठाय मम साधर्म्य मद्भूपत्व प्राप्ता. सन्त. सर्गेऽपि प्रकादिषूरपद्मानेश्वपि नोरपद्मन्ते

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या । स्रोनेनास्य ज्ञानस्य दृष्टप्रस्यता प्रसिद्धि चाह ॥ १ ॥ इद ज्ञानभिति । व्यथन्तीति आन्दसस्यात्तिक्प्रस्यया । एवमन्यत्रापि सुप्तिक्प्रस्यये

<sup>🤋</sup> नीलकण्ठः

# मम योनिर्महद्वस्य तस्मिन्गर्भ द्धाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥३॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

साधर्म्य क्षेत्रक्षेश्वरयोभेंदानभ्युपगमाद्गीताशास्त्रे । फलवादश्चायं स्तुत्यर्थमुच्यते । सर्गेऽपि सृष्टि कालेऽपि नोपजायन्ते नोत्पद्यन्ते, प्रलये ब्रह्मणोऽपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथा नापद्यन्ते । न च्यवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥ क्षेत्रक्षेत्रक्षसंयोग ईदशो भृतकारणिसत्याह—ममेति । मम खभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृतियोंनिः सर्वभूतानां सर्वकार्यभ्यो महस्वाद्भरणाच खिकाराणा महस्रुद्धेति योनिरेव विशिष्यते । तस्मिन्महति ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीज सर्वभृतज-

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

विविश्वतत्वाच नात्र सारूप्यमिष्टमित्याह—फलेति । सारूप्ये घीफळ हित्वा ध्यानफळमप्रस्तुत प्रसच्येतेत्यर्थं । इंश्वरात्मतां गतानामेवावान्तरसर्गादौ जन्माद्यभावेऽपि महासर्गादौ तन्नविष्यतीत्याशङ्क्याह—सगेंऽपीति ॥ २ ॥ ज्ञानस्तुत्या तदिभमुखायावहितचेतसे विविश्वतमर्थमाह—क्षेत्रेति । स्वरूपत्वेन स्वभूतत्व वारयति—मदीयेति । ईश्वरीं चिष्छिक्त व्यावतैयति—न्निगुणात्मिकेति । सार्व्यीयप्रकृतिरपि मदीयेति व्यावर्तिता । योनिशब्देन सर्वाणि भवनयोग्यानि कार्याण प्रस्तुपादानस्वमभिप्रेतमित्याह—सर्वभूतानामिति । प्रकृतेर्भहत्त्व साध्यति—सर्वेति । सर्वकार्यव्याप्तिमादाय योनावेव ब्रह्मशब्द । छिङ्गवैषयानमहद्रह्मेत्यर्थान्तर किचिदित्याशङ्क्याह—योनिरिति । तसिक्तित्यादि व्याचष्टे—तिसिन्निति । ईदशस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगस्य भूतकारणत्वमिति वकुमुपकम्य किमिदमन्यदा- ३ नीलकण्डण्याक्या (वर्षुर्भरी)।

धिष्ठातृत्विमत्यादिधर्मसाम्यं साधम्यमागताः। तथाच श्रुतयः 'य एव वेदाह ब्रह्मासीति स इद सर्व भवतिः। 'सर्वस्य वशी सर्वस्येशान सर्वसाधिपतिः', 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्' इति ज्ञानफल ईश्वरसाधम्यप्राप्तिमाहु। किच भुशुण्डीप्रभृतयो ज्ञानबलादेव सर्गेऽपि न जायन्ते, प्रलयकाले च तत्तद्भृतमाव गच्छन्तो न प्रलयास्यादिभिव्यथन्ते व्यथा प्राप्नुवन्ति। इद श्लोकद्भय भाष्ये वक्ष्यमाणज्ञानस्तुत्यर्थत्वेनैव व्याख्यानम्। तज्ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानसाधनमनुष्ठायेति पदार्थः। शेष स्पष्टम्॥ २॥ अथेदानीं का वा भूतप्रकृतिः किमा-श्रयेण तसा भूतजनकत्व तदाह—ममेति। मम शुद्धचिन्मात्रस्य योनि प्रवेशस्थानम्। महद्भक्ष महत्तत्त्रस्य भवस्यनीव्याख्या।

नच लीयन्त इसर्थं ॥ २ ॥ तदेव प्रशसया श्रोतारमभिमुखीकृस परमेश्वराधीनयो प्रकृतिपुरुषयो सर्वभूतोत्पत्तिप्रति हेतुल नतु साख्यसिद्धान्तवत्स्वतन्त्रयोरितीम विवक्षितमर्थमाह द्वाभ्याम्—सर्वकार्यापेक्षयाऽधिकलात्कारण महत्, सर्वकार्याणा ५ भाष्योत्कर्षतीपिका ।

मात्मन साधर्म्य खरूपतामागता प्राप्ता इस्यर्थ । ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुते नतु सैमानधर्मता साधर्म्यमिति श्रमित व्यम् । गीताशास्त्रे क्षेत्रहेश्वरयोभेदानभ्युपगमात्, प्रस्तुत ज्ञानफल विहाय अप्रस्तुतध्यानफलसीकारप्रसङ्गाच । सर्गेऽपि ब्रह्माद्यु- एपत्तिकालेऽपि नोपजायन्ते, प्रलये ब्रह्मणोऽपि विनाशकाले न व्यथन्ति व्यथा नापवान्ते न चलन्तीस्थ । अवान्तरसर्गादौ जन्मा दिक न प्रामुवन्तीति किमु वक्तव्यमिस्यपिशब्दार्थ । पर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तत्स्वरूपमाह । ज्ञानानाममानिस्नादीना यज्ञादीना ज्ञानसाधनाना मध्ये यद्वत्तम ज्ञान मोक्षफललादन्तरङ्गम् । अह घट जानामीस्त्राहमर्थस्य घटाकारवृत्तेष्टरस्य च ज्ञानमस्तिति विषय मेदाज्ज्ञानत्रयमस्ति तत्रावद्वय नान्तरीयकम् । यचोत्तम चरम घटप्रकाशकफलरूप ज्ञान तदेव परं ब्रह्मेस्थर्थ । यथोक्त वार्तिककारै 'परागर्थप्रमेयेषु या फललेन सगता । सविमेत्सैवेह होयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणत ' इति । यज्ज्ञान ज्ञासा वेदान्तवाक्यजन्यया धीवृत्त्या अपरोक्षीकृत्य इद ज्ञान विषयविषयीरूपविकल्पविनिर्मुक्तमुपाश्रिस्रसस्य । अस्मिनव्याख्याने ज्ञानानामिति निर्धा-रणपृक्षा सामङ्गस्य चिन्त्यम् । साधनापेक्षया साधनोत्तमताया प्रतिपादनस्य सम्यक्तात् । किच तत्स्वरूपमाह । ज्ञान मोक्ष-फललादन्तरङ्ग अह घट जानामीत्यादिपरस्परमस्यगतमिति दिक् ॥ २ ॥ ज्ञानसुत्या तदिममुखाय समाहितचित्ताय क्षेत्रक्षेन्त्रज्ञस्योग ईद्दशो भूतकारणमिति विवक्षितमर्थमाह—ममेति । मम मदीया मदिष्ठिता नतु खतन्त्रा माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति द श्रीधरीव्याख्या ।

तथा प्रख्येऽपि न व्यथन्ति प्रख्ये दु खानि नानुमवन्ति । पुनर्नावर्तन्त इल्थं ।। र ॥ तदेव प्रश्नसया श्रोतारमिभुखीक्कल परमे-श्वराधीनयो प्रकृतिपुरुषयो सर्वभूतोत्पत्तिं प्रति हेतुत्व नतु स्वतन्त्रयोरितीम विवक्षितमर्थं कथयति—ममेति । देशत काळतश्चा-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । बाष्यम् ॥ २ ॥ तत्रादौ सस्रतौ क्रममाह—मम योनिरिति । सर्वयोनिष्विति । हातव्ये ज्ञाते तत्कारणे च सुकर हि हान । सस ताबदुब्यप-

# सर्वयोनिषु कौन्तेय मृर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महयोनिरहं वीजवदः पिता॥४॥

१ श्रीमच्डाकरभाष्यम् ।

नमकारणं वीज दधामि निक्षिपासि । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वयशिकमानीश्वरोऽहमविद्याकामकर्मापाधि-स्वरूपानुविधायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थ । सभव उत्पत्ति सर्वभूताना हिरण्यगर्भात्पत्तिद्वा-रेण ततस्त्तसाद्वर्भाधानाद्भवति हे भारत ॥ ३ ॥ सर्वयोनिष्वित । देवपितृमनुष्यपशुमृगादिसर्वयो-निषु कौन्तेय, मूर्तयो देहसस्थानलक्षणा मूर्विछताङ्गावयवा मूर्तयः संभवन्ति यास्तासा मूर्तीना

२ आन द्गिरिव्यारया।

दर्शितमित्याशङ्क्याह—क्षेत्रति । गर्भशब्देनोक्तसयोगस्य फल दर्शयति—संभव इति । 'आदिकता स भूतानाम्' इति स्मृत्या हिरण्यगर्भकार्यत्वावगमाद्भतान। कथ यथोक्तगर्भावाननिमित्तत्वमित्याशङ्क्याह—हिरण्यगमिति ॥ ३ ॥ नजु कथमुक्तकारणानुरोवेन हिरण्यगभाद्भवमभ्युपेत्य भूतानामुत्पत्तिरुच्यते देवादिज्ञातिविशेषेषु देहविशेषाणा क्रारणान्तरस्य सभवात्तत्राह—सर्वयोनिष्वित्राते । तत्र तत्र हेत्वन्तरप्रतिभासे उत्तोऽस्य हेतुत्विमत्याशङ्क्य तद्रूपेणा- ३ नीलकण्डन्यार्या (चत्रुपरी)।

वृद्धिहेतुलरूपाद्वृहणलाद्वद्व अव्याकृत, प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका माया, महद्वद्वा तच्च ममेश्वरस्य योनिर्गर्भाधानस्थानम् । तिस्मन्महति ब्रह्माण योनौ गर्भ सर्वभूतजन्मकारण अह 'बहुस्या प्रजायेय' इतीक्षणरूप सकल्प द्यामि धारयामि । तत्सकल्पविषयीकरोमील्यर्थ । यथाहि कश्चित्पिता पुत्रमनुशयिन वीह्याद्याहाररूपेण खस्मिन् लीन शरीरेण योजयितु योनौ रेत सेकपूर्वकं
गर्भमाधत्ते तस्माच्च गर्भाधानात्स पुत्र शरीरेण युज्यते तद्र्यं च मध्ये कललाद्यवस्था भवन्ति, तथा प्रलये मयि लीनमविद्याकामकर्मानुशयवन्त क्षेत्रज्ञ स्वष्टिसमये भोग्येन क्षेत्रेण कार्यकरणस्थातेन योजयितु निदामसाख्यरेत सेकपूर्वकं मायावृत्तिरूप
गर्भमहमाद्धामि । तद्र्यं च मध्ये आकाशवायुतेजोजलपृथिव्याद्युत्पत्यवस्था । ततो गर्भाधानात्सभव उत्पत्ति सर्वभूताना
हिरण्यगर्भादीना भवति हे भारत, नलाश्वरकृतगर्भाधान विनेत्यर्थं ॥ ३ ॥ ननु कथ सर्वभूताना तत सभवो देवादिदेहविशेषाणा कारणान्तरसभवादित्याशक्काह—सर्वयोनिष्विति । देवपिनृमनुष्यपशुमृगादिसर्वयोनिषु या मूर्तयो जरायुजाण्ड५ माष्योत्कर्षदीपिका।

सर्वभूताना योनि कारणम् । मर्म योनि गर्भाधानस्थानमिति तु सुगमलादाचार्येन व्याख्यातम् । योनिमेव विद्यानष्टि । सर्व-कार्यभ्यो महत्त्वात्वविकाराणा भरणाच महद्भद्ध । महत्त्तत्वस्य प्रथमकार्यस्य ब्रह्म बृहक कारणमिति तु ब्रह्मशब्दस्य कारणरूपा-सुख्यार्थपरल छ्युभूतकर्मधारयद्याग ब्रह्म महदिति वक्ष्यमाणाननुरोधे चासमञ्जसमित्रोद्धाचायेन व्याख्यातम् । तस्मिन्महित ब्रह्मणि योनौ गर्भ हिरण्यगर्भादिसर्वभूताना जन्मकारण बीजमह द्वामि निक्षिपामि । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिहयशक्तिमानीश्वरोऽहमविद्या-कामकर्मोपाधित्वरूपानुविधायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण सयोजयामीलर्थः । ततस्तस्माद्गभीधानात्सर्वभूताना हिरण्यगर्भादिस्तम्बपर्यन्ताना समव उत्पत्तिभवति । नशु हिरण्यगर्भस्य तत सभवेऽपि सर्वेषा कथतत सभव खल्यमानृपित्रादेस्तत्तद्भृतस्मवदर्शनादितिचेत्त-त्राह—भारतेति । यथा पित्रादेस्तपज्ञानामपि भवदादीना भरतोद्भवलेन भारतल तथेति सर्वोधनाशय ॥ ३ ॥ न केवल स्रष्टगुपक्रमे एव प्रकृति योनिरह च गर्भाधानकर्ता अपितु सर्वदैवेत्याह—सर्वयोनिष्विति । देवपितृमनुष्यमृगादिसर्वयो-

नविच्छन्नत्वान्महत्, वृंहणत्वात्वकार्याणा वृद्धिहेतुत्वाद्वा त्रद्धा । प्रकृतिरित्यर्थ । तन्महद्भक्ष मम परमेश्वरस्य योनिर्गर्भाषानस्थान, तसिन्नह गर्भ जगिहस्तारहेतु निदासास दथामि निक्षिपामि । प्रकृषे मिय लीन सन्तमिवचाकामकर्मानुशयवन्त क्षेत्रत्व स्रष्टिसमये मोग्येन क्षेत्रेण सयोजयामीत्यर्थ । ततो गर्भाधानात्सर्वभूताना त्रह्मादीनां सभव उत्पत्तिर्भवतीति ॥ ३ ॥ न केवल स्ट्रष्टुपक्रम एव मदिधिष्ठतास्या प्रकृतिपुरुवास्यामयं भूतोत्पत्तिप्रकार अपित्र सर्वदैवेत्याह—सर्वयोनिष्विति । सर्वाद्य योनिषु मतुष्याबाद्य

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

देश्यपरमानन्दरूपस्य महद्भक्षः बृहकात्मीयशक्तिरूप अक्ष आत्मीयामेव हि विमर्शशक्तिमाछन्व्य अहमनादीनात्माणून्तुअहार्षे ससारवानि ।

# सत्त्वं रजस्तम इति गुणाःप्रकृतिसंभवाः। निवधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्॥ ५॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

ब्रह्ममहत् सर्वावस्थं योनिः कारणमहमीशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता ॥ ४ ॥ के गुणाः कथं ब्रथ्नन्तीत्युच्यते—सस्वमिति । सस्वं रजस्तम इत्येवनामानो, गुणा इति पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद्रव्याश्रिताः । नच गुणगुणिनोरन्यत्वमत्र विवक्षितम् । तसाहुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रक्ष प्रत्यविद्यात्मकत्वात्क्षेत्रक्ष निबधन्तीव तमास्पदीकृत्यात्मानं प्रतिलभन्त इति निबधन्ती- स्युच्यते । ते च प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबधन्तीव हे महाबाहो, महान्तौ समर्थतरावा-

#### २ आनन्द्रगिरिव्याख्या।

स्वैवावस्थानादिसाह—सर्वावस्थमिति॥ ४॥ एव स्त्रक्षेत्रज्ञसंयोगाज्ञगहुत्पत्ति दर्शयता ब्रह्मैवाविद्यया ससरती त्युक्तमिदानीमध्यायादावुक्तमाकाङ्काद्वय पूर्वमन्द्यानन्तरश्चोकेनोत्तरमाह—के गुणा इति । सत्तादिषु कथ गुण- शब्दमवृत्तिरिसाशङ्का परत्रव्यविद्याह—गुणा इति । रूपादिष्वव गुणशब्द सत्त्वादिषु द्वयाश्चितत्व निमित्ती कृत्य कि न स्वादिसाशङ्का प्रकृत्यात्मकाना तेषा सर्वाश्चयत्वाष्ट्रविमसाह—न स्पादिवदिति । गुणानां प्रकृतेश्च यथ्यपुक्तरन्यत्वे कृतस्तेषा प्रकृत्यात्मकाना तेषा सर्वाश्चयत्वाविमसाह—न स्पादिवदिति । गुणानां प्रकृतेश्च यथ्यपुक्तरन्यत्वे कृतस्तेषा प्रकृत्यात्मस्वमित्याशङ्काह—नच गुणेति । असन्तमेदे गवाश्ववत्तद्वावासंभवादित्यर्थः । भैदामेदे च तद्वावासभवादिद्योषात्कृतस्तेषु गुणपरिभाषेत्याशङ्काह—तसादिति । क्षेत्रज्ञ प्रति निर्स्यपारतक्ये हेतुमाह—अविद्यति । के गुणा इत्यस्योत्तरमुक्त, कथ वधन्तित्यस्योत्तरमाह—क्षेत्रज्ञमिति । तदेवोपपादयिति—तमास्पदिक्तियोति । प्राकृताना गुणाना प्रकृत्यात्मकत्वमाह—ते चेति । सभवत्यसादिति सभव प्रकृति सभवो वेषा ते तथेति । साख्यीया प्रकृति प्रधानास्था व्यावर्तयति—भगवदिति । इवकारानुबन्धेन नितरां बद्मन्ति स्वविद्यात्ति क्षेत्रयन्ति क्षियापद व्याख्याय महाबाहुशब्द व्याच्ये—महानताविति । देहवन्त देहमारमान

#### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

दित्वादुपसर्जनस्य परनिपातः । मायैव योनिरित्यर्थः । अहतु तासा बीजप्रदः पिता तास्त्रिप सप्रतिबिन्बस्यापेथिता । यथा पुरुषो भार्यायमनुश्रियसपृक्त रेतो निषिञ्चति ततो भार्यात पिण्डोत्पक्तिः रेतोंशतस्त्रत्र चैतन्योत्पितिरिति चैतन्यविशिष्टस्य पिण्डस्य पिताऽह माता च मायेत्यर्थं ॥ ४ ॥ एव ईश्वराश्रयेण प्रकृतिर्भूतानि सुजतीत्युक्तम्, इदानी सा कथभूता निबधातीति तदुच्यते सत्त्वस्यमिति । प्रकृति सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था । ततः सकाशा-

#### ४ मधुसूदनीन्याख्या ।

जिस्तेदजोद्भिजादिमेदेन विलक्षणविविधसस्थानास्तनव समवन्ति है कौन्तेय, तासा मूर्तीनां तत्तत्कारणभावापत्र महत् ब्रह्मैव योनिर्मातृस्थानीया। अह परमेश्वरो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता। तेन महतो ब्रह्मण एवावस्थाविशेषा कारणान्तराणीति धुक्तमुक्त संभव सर्वमूताना ततो भवतीति॥ ४॥ तदेव निरीश्वरसाख्यनिराकरणेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञसेयोगस्थेश्वराधीनलमुक्त, इदानीं किस्मन्गुणे कथ सङ्ग के वा गुणा कथ वा ते ब्रधन्तीत्युच्यते—सत्त्वमिस्यादिनान्यमिस्रत प्राक्चतुर्दशिम —सत्त्व-रजस्तम इस्वेवनामानो गुणा निस्पपरतन्त्रा पुरुषप्रति सर्वेषामचेतनाना चेतनार्थलात् नतु वैशेषिकाणा रूपादिवद्वन्याधिता ।

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

निषु या मूर्तयो देहसस्थानलक्षणा सभवन्ति हे कौन्तेय, यथा तव कुन्ती तथा तासां ब्रह्म महत्तत्रतत्र तत्तत्कारणरूपेणावस्थितं योनि कारणमहमीशो बीजप्रद गर्भाधानस्य कर्ता पिता। तथाच प्रकृतेरेवावस्थाविशेषेषु कारणान्तरेषु गर्भाधानकर्तु परमेश्व-रस्थेव सर्वत्र सत्त्वात् युक्तमुक्त सभव सर्वभूताना ततो भवति भारतेति ॥ ४ ॥ एव द्वाभ्या प्रकृतिपुरुषयोरीश्वरपारतद्वयप्रतिपा-दनेन साख्याभिमतं तयो स्वातच्य निरस्तम्, इदानीं के गुणा कथ वा ते बप्नन्ति कस्मिन् गुणे कथ वा सङ्ग इति निरूपयित—सत्विमित्यादि चतुर्दशिम । सत्त्व रजस्तम इस्ववनामानो गुणा । इतिशब्दो न रूपादिवत्पारिभाषिक सत्त्वादीनां द्रव्याश्विन तस्त्वोधक । प्रकृत्यातमकाना तेषा सर्वाश्रयस्वात्। नापि गुणगुणिनोरन्यसमत्र विवक्षितम्। अस्यन्तमेदे गवाश्ववत्तद्वावासभवात्।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

या मूर्तय स्थावरजङ्गमात्मिका उत्पचन्ते तासां मूर्तीनां महद्रक्ष प्रकृति योनिर्मातृस्थानीया । अह च बीजप्रद गर्भाधानादिकर्तां विता ॥ ४ ॥ तदेव परमेश्वराधीनाभ्यां प्रकृतिपुरुवाभ्या सर्वभूतोत्पत्ति निरूप्य इदानीं प्रकृतिसंयोगेन पुरुवस्य संसार प्रपञ्चयति— सत्त्विमस्यादि चतुर्दशिभ । सत्त्व रजस्तम इति त्रयो ग्रुणा प्रकृतिसमवा प्रकृतितः संभव उद्भवो येषां ते तथोक्ता । ग्रुणसाम्य प्रकृति-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अतएव सर्वास योनिव्वदिकारणतया बृहिका(ता) भगवरछक्ति सकलससारजननस्वभावा माता । पितास्वई शक्तिमानस्यपदेश्यः ॥३॥४॥

# तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बन्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

जानुप्रलम्बी बाह् यस्य स महाबाहुः हे महाबाहो, देहे शरीरे देहिनं देहवन्तमव्ययं । अव्ययस्यं वोक्तमनादित्वादित्यादिश्लोके। ननु देही न लिप्यत इत्युक्तं तत्कथिमिह निरभ्नन्तीत्यन्यथोच्यते, परिहत-मसामिरिवशन्देन निबभ्नन्तीवेति ॥ ५ ॥ तत्र सत्त्वमिति । तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्यैव तावल्लक्षण-मुच्यते निर्मलत्वात्स्फिटिकमणिरिव प्रकाशकमनामयं निरुपद्वं सत्त्वं तिश्ववभाति । कथं सुख-सङ्गेन सुख्यहमिति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिण्यात्मनि संश्लेषापादनं मृषेव सुखे सञ्जनमिति । सेषाऽविद्या । नहि विषयधर्मो विषयिणो भवति । इच्छादि च धृत्यन्त क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्म इत्युक्तं भगवता । अतोऽविद्ययैव स्कीयधर्मभृतया विषयविषयविषयविषयप्रविवेकलक्षणयाऽस्वात्मभृते सुखे सञ्जयतीव

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

मन्यमान देहस्वामिनमिल्रथं । कूटस्थस कथ वध्यमानस्वमिल्राशक्का 'कुर्यान्मेरावणुधियम्' इतिन्यायेन मायामाहारम्य-मिदमिल्राह—अव्ययमिति । स्वतो धर्मतो वा व्ययराहिल्रामिल्रपेक्षायामाह—अव्ययत्वं चेति । लिप्यते न स्र पापेनेल्यनेन विरुद्धमिद् निवझन्तीति वचनमिति शङ्कते—निन्वति । इवकारानुबन्धेन क्रियापद व्याचक्षाणैरसा-भिरस्य चोधस्य परिहृतत्वाज्ञैवमिल्राह—परिहृतमिति ॥ ५ ॥ किंकक्षणो गुण केन वधातीत्वपेक्षायामाह—तत्रेति । निर्धारणार्थतया सप्तमी व्याचधे—तत्र सत्त्वादीनामिति । पुनस्तत्रेत्यनुवादमात्र, निर्मल्य स्वच्छत्वमान्वरणवारणक्षमत्व, तसात्पकाशक, चैतन्यामिव्यञ्जक, निरुपद्रवमिति निर्मल सत्सुखस्वातिव्यञ्जकमित्यथं । केन द्वारण वदात्मान निवधातीति पृच्छति—कथमिति । सुखसङ्गेन वधातीत्युत्तर तदेव विवृणोति—सुख्यहमित्यादिना । सुख्यसुखस्वामिव्यञ्जकसत्त्वपरिणामोऽत्र विषयसभूत सुखसुच्यते—सञ्चेषापदनमेव विशवयति—सृषेवेति । किमिति सृषेविति विशेषण सङ्गस्य वस्तुत्वसभवादित्याशक्काह—सेषेति । निन्वच्छा सङ्गोऽभिनिवेशश्चेत्रकोऽर्थसत्रेच्छादेरात्म-धर्मत्वात्किमविद्ययेत्रारङ्का मनोधर्मत्वादिच्छादेनीत्मधर्मवेत्याह—नहीति । इच्छादेरनात्मधर्मत्व किं प्रमाणमित्याशक्काह—इच्छादि चेति । तसात्मधर्मत्वासभवे फिलतमाह—अत इति । सजयतीव सन्वमिति शेष । इवकार-

त्परस्पराङ्गाङ्गिमानेन वैवम्येण उद्रिच्यमाना प्रकृतिसभवा इत्युच्यन्ते नतु प्रकृतितो वैशेषिकाणामिव द्रव्याहुणा अन्ये एते हे महाबाहो, देहे अव्ययमविकारिणमिष देहिन स्थूणाया वत्सिमव रशनाभूता गुणा निबञ्जनित
॥ ५॥ तत्र कः केन सङ्गेन बञ्चातीत्युच्यते—तत्रेति । तत्र तेषु गुणेषु सत्त्व निर्मछत्वादुःखमोहास्यमछराहित्यात्
४ मञ्चस्वनीन्यास्या ।

नच गुणगुणिनोरन्यलमत्र विविद्यितम् गुणत्रयात्मकलात्त्रकृते । तर्हि कथ प्रकृतिसभवा इत्युच्यन्ते—त्रयाणा गुणाना साम्यावस्था प्रकृतिमीया भगवतस्त्रस्या सकाशात्परस्पराङ्गाङ्गिभावेन वैषम्येण परिणता प्रकृतिसभवा इत्युच्यन्ते । ते च देहे प्रकृतिकार्ये शरीरेन्द्रियसघाते देहिन देहतादात्म्याध्यासापत्र जीव परमार्थत सर्वविकारश्च्यलेनाव्यय निवधनित निर्विकारमेव सन्तं स्वविकारवत्त्रयोपदर्शयन्तीव आन्त्या जलपात्राणीव दिवि स्थितमादिल प्रतिविम्बाध्यासेन स्वकम्पादिमत्त्रया । यथाच पारमार्थिको बन्धो नास्ति तथा व्याख्यात प्राक् 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इति ॥ ५ ॥ तत्र को गुण केन सङ्गेन बधातीत्युच्यते—तन्नेति । तत्र तेषु गुणेषु मध्ये सत्त्व प्रकाशक वैतन्यस्य तमोगुणकृतावरणितरोघायकं ५ भाष्मोत्कर्षदीपिका ।

तसाद्धुणा इव निल्परतन्त्रा क्षेत्रज्ञ प्रति तमास्पदीकृत्येव तेषा प्रतिलम्भात्प्रकृतिसभवा. त्रयाणा गुणाना साम्यावस्था प्रकृतिर्भग-वतो माया सभवोऽभिव्यक्तिकारण येषा ते देहे देहिन देहमात्मान देहवन्त मन्यमान जीव वस्तुतोऽनादिलादिति स्लोकेन प्रतिपादित अव्यय निर्विकारं निवधन्ति 'कुर्योन्मेरावणुधियम्' इति न्यायेन मायामाहात्म्यमिद्, यदव्ययस्य बन्धन तदिष मायिकलान्मिध्याभू-तमेव नतु वास्तव तेन न करोति न लिप्यते, लिप्यते न स पापेनेलादिना देही न लिप्यत इति पूर्वमुक्त तत्कथमिह निवधन्तिसन्यथो-च्यत इति न शक्कनीयम् । महान्तौ समर्थौ वा जानुप्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुस्तस्य सबोधन हे महाबाहो इति । अहमव्यय इति ज्ञानमेव गुणकृतबन्धानमुक्तिसाधन नतु महाबाहुरहमिति बाहुसामध्यस्यात्रानुपयोगात्प्रत्युत्त देहाभिमानस्य बन्धनसाधनलाचे-ति ग्रोतनार्थम् ॥५॥ किलक्षणो गुण केन सङ्गन बधातीलपेक्षायामाह—तन्नेति । तेषु सत्त्वादिगुणेषु सत्त्व निर्मललात्स्किटक-

स्तस्या सकाशात्प्रथनत्वेनाभिन्यक्ता सन्त प्रकृतिकार्ये देहे तादात्म्येन स्थित देहिन व्विदश वस्तुतोऽन्यय निर्विकारमेव सन्त निवन् भन्ति । सकार्ये, सुखदुःखमोदादिभि. संयोजयन्तीत्वर्ये ॥ ५॥ तत्र सक्तस्य छक्षण वन्वकत्वप्रकार चाह—तत्रेति । तत्र तेषां

# रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबन्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७॥

#### २ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

सक्तिव करोत्यस्तिनं सुलिनिमेव। तथा ज्ञानसङ्गेन च। ज्ञानिमेति सुलसाहचर्यात्क्षेत्रसै-वान्तःकरणस्य धर्मो नात्मनः । आत्मधर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेर्वन्धानुपपत्तेश्च । सुख इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हेऽनघाव्यसन ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकमिति । रजो रागात्मकं रञ्जनाद्वागो गैरिकादिव-द्रागात्मकं विद्धि जानीहि। तृष्णासङ्गसमुद्भव तृष्णाऽप्राप्ताभिलाष आसङ्गः प्राप्ते विषये मनसः

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

प्रयोगे हेतुमाह-अविद्ययेति । तस्या वस्तुतो नात्मसबन्धस्तथापि सबन्ध्यन्तराभावादस्वातस्र्याचात्मधर्मत्व-मापाद्य दृष्टत्वमाचष्टे—स्वकीयेति । वृत्तिमद्नतं करणस्य विषयत्वादात्मनं साधकत्वेन तद्विषयत्वेऽपि तद्विवेकरूपा विद्येति तरस्वरूपमाह-विषयेति । यथोक्ताविद्यामाहात्म्यमिद् यद्स्वरूपेऽतद्वमें च सक्तिसंपादनमिसाह-अखेति । तदेव रफुटयति—सक्तमिवेति । प्रकारान्तरेण सस्वस्य निवन्धनत्वमाह—तथेति । ज्ञायतेऽनेनेति सस्वपरिणामो ज्ञान तेन ज्ञान्यहमिति विपरीताभिमानेन सस्वमात्मान निवशातीत्याह—ज्ञानसित्यादिना । विपक्षे दोषमाह-आत्मेति । स्वाभाविकरवेन प्राप्तत्वात्तत्र स्वत सयोगात्तद्वारा बन्धे च तन्निवृत्यनुपपत्तेर्नात्मधर्मत्व-मिलार्थ । ज्ञानैश्वर्यादाव्रिप क्षेत्रधर्मे सङ्गस्य पूर्ववदाविद्यकत्व सचयति—सख इवेति । पापादिदोषहीनस्यैवात्र शास्त्रेऽधिकार इति द्योतयति—अनग्रेति ॥ ६ ॥ रजसाहि किंलक्षण कथ वा पुरुष निवझातीत्याशङ्क्याह—रज इति । रज्यते समुज्यतेऽनेन पुरुषो दश्यैरिति रागोऽसावात्मास्येति रागात्मक रजो जानीहीत्याह—रञ्जनादिति । समझवल्यसादिति समझवरतृष्णा चासङ्गश्च तृष्णासङ्गो तयो समुद्रवस्तामिति विग्रह गृहीत्वा कार्यद्वारा रजो

#### ३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुर्धरी )।

प्रकाशक आलोकवत्सर्वार्थावद्योतकम् । यतोऽनामय रजस्तमोभ्यामनभिभूतम् । तत्सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च नर अविद्या तिरोहितस्वरूपज्ञानानन्द अह सुखी अह ज्ञानीत्यभिमानेन अन्त. करणवृत्तिधर्मयो सुखज्ञानयोरात्मनि आरोपेण बन्नाति । हे अनघ अव्यसनिन् ॥ ६ ॥ रजोगुणो रागो रञ्जना तदात्मक विद्धि । तृष्णा प्राप्यमाणेष्व-४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

निर्मललात्वच्छलात्। चिद्विम्बप्रहणयोग्यलादिति यावत्। न केवल चैतन्याभिव्यज्ञक किलनामयम् । आमयो दु ल तद्विरोधिमुखस्यापि व्यञ्जकमित्यर्थ । तत् बधाति मुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च देहिनम् हे अनघाव्यसन । सर्वत्र सबोवनानाम-भिप्राय प्रागुक्त सर्तव्य । अत्र सुखज्ञानशब्दाभ्यामन्त करणपरिणामौ तक्क्यञ्जकावुच्येते । 'इच्छा द्वेष सुरा दु ख सघातश्रे• तना भृति ' इति भुखचेतनयोरपीच्छादिवत्क्षेत्रधर्मलेन पाठात् । तत्रान्त करणवर्मस्य सुखस्य ज्ञानस्य चात्मन्यभ्यास सङ्ग अह सुली अह जान इति च । निह विषयधर्मी विषयिणो भवति । तस्माद्विद्यामात्रमेतदिति रातश उक्त प्राक् ॥ ६ ॥

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

वत्खच्छलात् प्रकाशक चैतन्याभिव्यञ्जकमनामय निरुपद्रवम् । एतादश सत्त्व सुख्यहमिति विषयभूतस्य सुखस्य विषयिणि प्रस् गात्मिन मुषैन सन्छेषापादनेन सुखसङ्गेन बप्नाति अनिवयैन ह्यन्यधर्मोऽन्यसिन्नारोप्यते इच्छादिक धृत्यन्त क्षेत्रस्य धर्म इत्युक्त भगनतातोऽविद्ययैव खकीयधर्मभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणयाऽखात्मभूते सुखे सजयतीवासङ्ग सक्तमिव करोति । असु-खिन सुखिनमिन । तथाच यथोक्ताविद्यामाहात्म्यमिद यदखहपेऽतद्धमें च सक्तिसपादनम् । प्रकारान्तरेण सत्त्वस्य निबन्धनहेतुलः माह-शानसङ्गनचेति । ज्ञायवेऽनेनेति सत्त्वपरिणामो ज्ञान तेन ज्ञान्यहमिति विपरीताभिमानेन सत्त्वमात्मान निबधाति ज्ञानमिति । सुखसाहचर्यात् । क्षेत्रस्यैवान्त करणस्य धर्मी नात्मन आत्मधर्मले सङ्गातुपपत्तेर्वन्धातुपपत्तेश्च सुखह्व ज्ञानादी सङ्गी मन्तव्यो हेऽनघाघशून्याव्यसन, अनघेति सबोधयन् सुखादिव्यसनाभावसपत्या सत्त्वप्रयुक्त बन्धन नाईसीति सूचयति। पापादिदो-षहीनसैवात्र शास्त्रेऽधिकार इति योतयतीखेके ॥ ६ ॥ रज किलक्षण कथ वा देहिन बधातीखपेक्षाया तस्य लक्षण बन्धकल चाह—रज इति । रज रागात्मक रज्यते ससज्यतेऽनेन पुरुषो दृश्यैरिति रागो दृष्टादृष्ट्यसुख तत्साधनविषयक काम गध ६ श्रीधरीव्याख्या।

गुणानां मध्ये सत्त्व निर्मेकत्वात्स्वच्छत्वात् स्फटिकवत् प्रकाशक मास्तरम्, अनामय च निरुपद्रवम्। शान्तमित्यथे । अत शान्त-त्वात्स्वकार्येण द्यखेन य सङ्गर्रोन बक्षाति । प्रकाशकत्वाच स्वकार्येण ज्ञानेन य सङ्गर्रोन च बन्नाति । हे अनव निष्पाप, अह मुखी बानी चेति मनोधर्मास्तदिममानिनि क्षेत्रके सयोजयतीलर्थ ॥ ६ ॥ रजसो लक्षण बन्धकत्व चाह—रजोरागेति । रजः

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । सत्वमिति । देही चायमात्मतया सत्त्वरजस्तभौभिर्धर्मैरपवर्गपर्यन्ताय भोगाय निवध्यते ॥ ५ ॥ तत्र सत्त्वमिति । रजो रागारमक । तम

## तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवद्गाति भारत॥८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रीतिलक्षणः संश्लेषः, तृष्णासङ्गयोः समुद्भवं तृष्णासङ्गसमुद्भवं तिन्नवभ्राति तद्भजः हे कौन्तेय कर्मः सङ्गेन दष्टादष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गस्तेन निवभ्राति रजो देहिनम्॥७॥तमस्तिविति । तमस्त्रतीयो गुणोऽश्लानजमञ्जानाज्ञातमञ्जानजं विद्धि । मोहन मोहकरमविवेकपर सर्वदेहिना सर्वेषा देहवता । प्रमादालस्यनिद्राभिः प्रमाद्श्वालस्य च निद्रा च प्रमादालस्यनिद्रास्ताभिः

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

विवश्चस्तृष्णासङ्गयोरथंभेदमाह—तृष्णेत्यादिना । रजसो लक्षणमुक्त्वा निवन्श्त्वप्रकारमाह—तद्भज इति । कर्मसङ्ग विभजते—दृष्टेति । अकर्तारमेव पुरुष करोमीत्यभिमानेन प्रवर्तयतीत्यथं ॥ ७ ॥ तमन्नि किलक्षण कथ वा पुरुष निवझाति तन्नाह—तमस्त्विति । गुणाना प्रकृतिसभवत्वाविञेषेऽपि तमसोऽज्ञानज्ञत्वविशेषण तद्विपरीन-स्वभावानापत्तेरिति मत्वाह—अज्ञानादिति । मुद्यस्वनेनेति मोहन विनेकप्रतिवन्धकमिनि कार्यद्वारा तमो निदिश्चित्त—मोहनिसत्यादिना । लक्षणमुक्त्वा तमसो बन्धनकरत्व दर्शयति—प्रमादिति । कार्यान्तगसकत्त्रया विकीर्षितस्य कर्तव्यस्याकरण प्रमाद , निरीहतयोत्साहप्रतिबन्धस्वालस्य, स्वापो निद्रा ताभिरात्मानमविकारमेव

३ नीटकण्डनाख्या (बतुषरी)।
प्यर्थेष्वतृप्तिः । सङ्गः प्राप्ते विषये मनस प्रीतिलक्षण सक्षेषस्तयोः समुद्भव निवानभूत तद्रजो हे कौन्तेय, कर्मसङ्गेन दृशदृश्येषु कर्मसु सङ्गस्तत्परता तेन निवधाति देहिन देहाभिमानिनम् ॥ ७ ॥ तमोगुणस्तु पूर्याभ्या विलक्षणः । अज्ञान मायाया आवरणशक्तिस्तत उद्भृत अज्ञानज विद्धि । अत सर्वेषा देहिना मोहन प्रान्तिहेतु ।
प्रमादोऽनवहितत्व सच सत्त्वकार्यप्रकाशविरोधी । आलख जडता तच रज कार्यप्रवृत्तिविरोधि । उमयकार्यनिरोधिनी
भ महस्त्वनीव्याक्या।

रज्यते विषयेषु पुरुषोऽनेनेति राग , कामो गर्ध स एवात्मा खरूप यस्य धर्मधर्मिणोस्तादा म्यात् तद्रागात्मक रजो विद्धि । अतएव अप्राप्तामिळाषस्तृष्णा, प्राप्तस्योपस्थितेऽपि विनाशे सरक्षणामिळाष आसन्तयोस्तृष्णासङ्गयो सभवो यस्मात्तद्रजो निवधाति हे कौन्तेय, कर्मसङ्गन कर्मछ दृष्टादृष्ट्राथेषु अहमिद करोम्येतत्फळ भोक्य इत्यभिनिनेशिवशेषेण वेहिन वखुतोऽकर्ता रमेव कर्तृत्वाभिमानिनम् । रजस प्रवृत्तिहेतुत्वात् ॥ ७ ॥ तुश्चव्द सत्त्वरजोपेश्चया विशेषयोतनार्थं । अज्ञानादावरणशक्ति- रूपात्तदुद्भूतमञ्चानज तमो विद्धि । अत सर्वेषा देहिना मोहन अविवेकस्पलेन भ्रान्तिजनक । प्रमादेनाळ्येन निद्रया च तत्तमो निवधाति देहिनमिळानुषज्यते । हे भारत, प्रमादो वखुविवेकासामर्थ्यं सत्त्वकार्यप्रकाशविरोधी, आळस्य प्रवृत्यसामर्थ्यं भ्राम्योक्कषदीपिका ।

स एवात्मा यस तद्रागात्मक विदि जानीहि । अप्राप्ताभिलाषस्नृष्णा । प्राप्तविषये मनम प्रीतिलक्षण सन्छेष आसङ्क ससु-द्भवलस्मादिति समुद्भव । तृष्णासङ्गयो समुद्भव निदान एताहश तद्भज । वर्मसङ्गेन दृष्टाहृष्ट्रार्थेषु कमंसु मञ्जन तत्परता कर्म-सङ्गस्तेन देहिनं निवधाति । अकर्तारमेव करोमील्यिममानेन प्रवर्तयतील्यर्थ । बन्धा च जननीजठरवासादिरूपा सस्ति विद्धा-रयतीति ध्वनयन्नाह—हे कौन्तेयति ॥ ७ ॥ तमस्तिहं किलक्षण कथ वा पुरुष निवधातील्यपेक्षाया तस्य लक्षण बन्धकल चाह— तमस्तिवति । तुशब्दो विशेषयोतनार्थ । अज्ञानाज्ञातमज्ञानजम् । यद्यपि त्रयाणामज्ञानजल समान तथापि तमसोऽज्ञानजल विशेषण तद्विपरीतल्यभावाऽनापत्ते विद्धि विजानीहि । सर्वदेहिना सर्वेषा देहनता मोहन हिताहितादिविवेकप्रतिबन्धक कार्या-न्तरासक्ततया चिकीर्षितस्य कर्तव्यस्थाकरण प्रमाद । यद्यै प्रमादो वस्तुविवेकासामध्यमिति तदुपेक्षम् । उक्तार्थस्य मोहनमिल्य-स्मिन्नन्तर्भावसभवात् । निरीहतयोत्साहप्रतिबन्धक लालस्य । खापो निद्धा । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तत्तनो निवधाति निर्विकारमेवा-

६ श्रीघरीव्याख्या ।

सक्क गुण रागात्मकमनुरक्षनरूप निद्धि। अतप्व चृष्णासङ्गसमुद्भवम्। चृष्णा अप्राप्तेऽथेंऽभिक्षाम्, सङ्ग प्राप्तेऽथें प्रीतिविश्वेषेणा-सक्तिस्तयोस्तृष्णासङ्ग्यो समुद्भवो यसान्तद्रजो देहिन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सङ्गेनासन्त्रया नितरा नप्ताति। चृष्णासङ्गाभ्यां हि कर्मस्वासक्ति भैवति ॥ ७॥ तमसो रुक्षण बन्धकत्व चाद्य—तम इति। तमस्तु अज्ञानाज्ञात आवरणशक्तिप्रथानात्प्रकृत्यशादुद्भृत विद्धीलर्थे। अत सर्वेषां देहिना मोद्दन भ्रान्तिजनक। अतप्व प्रमादेनाक्रस्थेन निद्धा च तत्तमो देहिन निवधाति। तत्र प्रमादोऽनवधान, ७ अधिनवगुप्ताचार्यव्याः।

स्वज्ञानजभिलादि कमेणेवा रूपधुन्यते । सस्व निर्मलम् । तृष्णासङ्गस्य समुद्भवो यत ॥ ६ ॥ ७ ॥ तमस्विति । प्रमादालस्वेति । वुर्लभस्यापि विरत्तरसचितपुण्यक्षतल्यस्यापवर्गप्रासावेककारणस्य मातुष्यकस्य पूषातिवाहत प्रमादः । तथाम्युकम् 'आयुव स्वण एकोऽपि

१ मधुसूदनः

सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

स्तत्तमो निवधाति भारत ॥ ८ ॥ पुनर्गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते—सत्त्वमिति । सत्त्वं सुखे संजयति संश्लेषयति । रजः कर्मणि हे भारत, संजयतीति वर्तते । ज्ञानं सत्त्वकृतं विवेकमानृत्याच्छाद्य तु तमः खेनावरणात्मना प्रमादे संजयत्युत । प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥ ९ ॥ उक्तं कार्य

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तमोऽपि विकारयतीत्पर्थे ॥ ८ ॥ उक्ताना मध्ये किसान्कार्ये कस्य गुणस्योत्कर्षस्तत्राह—पुनिरिति । सुखे साध्ये विवये समुत्कृत्यते सत्त्वमित्याह—सत्वमिति । सजयतीत्वस्यार्थमाह—संश्लेषयतीति । कर्मणि साध्ये रज समुत्कृत्यत इत्याह—रज इति । प्रमादे प्राधान्य तमसो दर्शयति—ज्ञानमिति ॥ ९ ॥ इतरेतराविरोधेन वा सत्त्वादयो गुणा युगपदुत्कृत्यते विरोधेन वा क्रमेण वेति सदेहात्पृत्काति—उक्तमिति । सत्त्वोत्कर्षार्थनामितराभि३ नीक्षकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

तमोगुणालम्बना वृत्तिर्निद्रा ताभिस्तत्तमो नितरा बधाति । हे भारत, देहिनमित्यनुवर्तते ॥ ८ ॥ सत्त्वमुत्कृष्ट सत्त सुखे दु खकारणमभिमूय सजयति सश्लेष जनयति । एवमुत्तरत्रापि । ज्ञान प्रकाश आवृत्त्य प्रमादे अवश्यकर्तव्यसा-करणे ॥ ९ ॥ सत्त्वादयः कदा खस्त्रकार्ये प्रभवन्तीत्याशङ्कथेतरेतरयोरभिभवे सतीत्याह—रज इति । रजस्तमसी ४ मधुसुदुनीव्याक्या ।

रज कार्यप्रवृत्तिविरोधि, उभयविरोधिनी तमोगुणालम्बना वृत्तिनिद्रेति विवेक ॥ ८ ॥ उक्ताना मध्ये किस्मिन्कार्ये कस्य गुणस्रोत्कर्ष इति तत्राह—सत्त्वमुत्कृष्ट सत् युखे सजयित दु खकारणमिभमूय युखे सक्ष्ययित । सर्वदेहिनमिखतुषज्यते । एव रज उत्कृष्ट सत्युखकारणमिभमूय कर्मणि, सजयतीखनुषज्यते । तमखु प्रमादवलेनोत्पद्यमानमि सत्त्वकार्यं ज्ञानमावृत्यं आच्छाद्य प्रमादे प्राप्तज्ञायमानताकस्याप्यज्ञाने सजयित । उत्त अपि प्राप्तकर्तव्यताकस्याप्यकरणे आलस्ये तामस्या च निद्राया सजय-तीखर्यं ॥ ९ ॥ उक्त कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इत्युच्यते—रजस्तमश्च युगपदुभाविष गुणाविभभूय सत्त्व भवत्युद्भवति वर्धते

#### ५ माप्योत्कर्षदीपिका।

त्मान विकारयतील्यथं । ल तु भरतवशोद्भवलात्तम कर्तृकवन्धनायोग्योसीति सूचयन्सवोधयति—भारतेति ॥ ८ ॥ पुन सङ्गेन् पेण गुणाना व्यापारमाह—सन्विमिति । सत्त्व सुखे सजयति सक्षेषयति । रज कर्मणि सजयतील्युवर्तते । रजसा कर्मा-सक्तस्य भरतस्य वशे समुद्भृतस्ल स्कर्मण्यासक्तो न भवसील्यतिचित्रमिति ध्वनयन्नाह—हे भारतेति । तमस्तु खेनावरणा-तमना ज्ञान सत्त्वकृत विवेकमाच्छाद्य प्रमादे प्राप्तकर्तव्यताऽकरणे सजयति । अप्यर्थोद्धतशब्दादालस्यादिक गृह्यते । प्राप्तज्ञाय-मानताकस्याप्यज्ञान प्रमाद इति तु ज्ञानमावृत्येलसिन्नन्तर्भावमभित्रेल्याचार्येन व्याख्यातम् । तथान सुखे साध्ये सत्त्वस्य कर्मण साध्ये रजस प्रमादादौ तमस उत्कर्ष इति भाव ॥ ९ ॥ इतराविरोधेन सत्त्वादयो गुणा युगपदुत्कृष्यन्ते विरोधेन वा क्रमेण वेल्यपेक्षाया सत्त्वोत्कर्षार्थिनामितराभिभवार्थं क्रमपक्षमाश्रिल्याह—रज इति । रजस्तमश्रोभावप्यभिभूय तिरोधाय सत्त्व भव-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

आङस्यमनुष्यम , निद्रा चित्तस्यावसादो छय ॥ ८ ॥ सरवादीनामेव स्वकार्यकरणे सामध्यौतिशयमाह—सस्विमिति । सस्व मुखे सजयित संकेषयित । द्व सुखादिकारणे सत्यिष रज कर्मण्येव सजयित । तमस्तु महत्तक्षेत्रोकादिकारणे सत्यिष म्हानमाह्त्याच्छाच प्रमादे सजयित महद्भिरपदिश्यमानस्यार्थस्यानवधाने योजयित । उत्त अपि आङस्यादाविष सयोजयतीत्यर्थं ॥ ९ ॥ तत्र हेतुमाह—रज हृति । रजस्तमश्चेति गुणह्रयमिमभूय तिरस्कृत्य सरव

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सर्वरह्नेनं लभ्यते । स वृथा नीयते येन स प्रमादी नराधम ॥' इति । यथावा श्रीमङ्कागवते 'निद्रया द्वियते नक्त व्यवायेन च वा वया । दिवा चार्थेह्या राज कुड्म्बभरणेन वा ॥ देहापस्रकल्प्रादिष्वास्मसैन्येष्वसस्विष । तेवा प्रमत्तो निधन पश्यक्षपि न पश्यित ॥' तथा । 'किं प्रमत्तस्य बहुभि परोक्षेद्दांगनैरिह । वर मुहूर्त विदित्त घटते श्रेयसे यत । अयमेव प्रमादः ॥' तत्रैवैकादशस्कन्धे आत्महलाशस्द-बाच्यो निर्णीतो भगवता यथा 'त्रदेहमाख मुलभ मुदुर्लभ मुद्र मुकल्प गुरुक्णंभारम् । मयातुक्कुलेन नभरवतिरित पुमानभवाविष्य न तरेत्त आत्महा ॥' इति । आलस्य ग्रुभकरणीयेषु । निःशेषेण द्वाण कुरिसता गतिनिद्वा ॥ ८ ॥ सत्त्वभिति । सजयित योजयित ॥ ९ ॥ रजस्त

**१ मधुस्**दनः

# सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

#### १ श्रीमच्छाकरसाष्यम्।

कदा कुर्वेन्ति गुणा इत्युच्यते—रज इति । रजस्तमश्चोभावप्यभिभूय सस्य भवत्युद्भवति वर्धते यदा तदा छन्धात्मक सस्य सकार्य ज्ञानसुखाद्यारभते हे भारत। तथा रजोगुण सस्य तमश्चेवोभावप्यभिभूय वर्धते यदा तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यमारभते। तमभाख्यो गुण सत्य रजश्चोभाय प्यभिभूय तथैव वर्धते यदा तदा अनावरणादि स्वकार्यमारभते॥ १०॥ यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य कि छिङ्गमित्युच्यते—सर्वद्वारेष्वित। सर्वद्वारेष्यात्मन उपलिव्यद्वाराणि श्रोत्राद्वीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेष्वत्त करणस्य बुद्धेर्वृत्ति प्रकाशो देहेऽसिच्यप्रजायते तदेव ज्ञानम्। यदैव प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन छिङ्गेन विद्यादिवृद्धमुद्भूत सस्य

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

भवार्थं क्रमपक्षमाश्रित्योत्तरमाह—उच्यत इति । सत्त्वाभिवृद्धिमेव विवृणोति—तदेति । रजसमसोस्तिरोधानदर्शान्यामिति यावत् । रजसो वृद्धिप्रकार तत्कार्यं च कथयति—तथेति । तमसोऽपि विवृद्धि तत्कार्यं च निदिशति—तम इति ॥ १० ॥ उत्तरश्लोकत्रयस्माकाङ्क्षा दर्शयति—यदेति । सत्त्वोद्भविष्ठद्वदर्शनार्थमनन्तर श्लोकमुत्थापयति — उच्यत इति । सर्वद्वारेष्वित्यादिससमी निमित्ते नेतव्या । उत्तशब्दोऽपिशव्दपर्यायोऽप्यतिशयार्थं ॥ ११ ॥ १ नीलकण्डम्याक्या (चतुर्धरी)।

अभिभूय सत्त्व भवति वर्धते । एव रजोऽपि सत्त्यतमसी अभिभूय भवति । तथा तमोऽपि सत्त्वरजसी अभिभूय भनित्ति । तथा तमोऽपि सत्त्वरजसी अभिभूय भनित्ति । शिक्षन्देहे यदा सर्वेषु द्वारेषु बाह्याभ्यन्तरिवषयो-पल्लिश्वसाधनेषु बाह्याभ्यन्तरकरणेषु । प्रकाशः स्वस्वविषयावरणविरोधी परिणामविशेषो जायते तेन च ज्ञान गब्दादि-विषयस्य याथात्म्येन प्रकाशो यदा जायते तदा सत्त्व विद्यद्वमिति विद्याज्ञानीयात् । उत अपि सुखादिलिक्षेनापि

#### ४ सञ्चसूद्रनीव्याख्या।

यदा तदा स्वकार्यं प्रागुक्तमसाधारण्येन करोतीति शेष । एव रजोऽपि सत्त्व तमश्चेति गुणद्वयमिभ्योद्भवित यदा तदा स्वकार्यं प्रागुक्त करोति । तथा तद्देव तमोऽपि सत्त्व रजश्चेत्युभाविप गुणाविभभ्य उद्भवित यदा तदा स्वकार्यं प्रागुक्त करोतीत्थर्यं ॥ ९० ॥ इदानीमुद्भताना तेषा लिङ्गान्याह त्रिभि —अस्मिन्नात्मनो भोगायतने देहे सर्वेष्विप द्वारेषूपलिधमा- धनेषु श्रोत्रादिकरणेषु यदा प्रकाश बुद्धिपरिणामिनशेषो विषयाकार स्वविषयावरणविरोधी दीपवत्, तदेव ज्ञान शब्दादिविषय उपजायते तदाऽनेन शब्दादिविषयज्ञानास्यप्रकाशेन लिङ्गेन प्रकाशात्मक सत्त्व विश्वद्वसुद्धतमिति विद्याञ्चानीयात् उत अपि

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

स्युद्भवित वर्धते यदा तदा रजस्तमसोस्तिरोधानदशाया लन्धात्मक सत्त्व स्व अर्थ ज्ञानसुखाद्यारमत इति शेष । भारतेति सबोधयन् भाया ब्रह्मविद्याया रतेन रजस्तमसोस्तिरोधायिका सत्त्वरृद्धि सपाद्येति द्योतयति । तथा रजोगुणो यदा सत्त्व तमश्चेन्वोभाविभभूय वर्धते तदा कर्म तृष्णादि स्व कार्यमारभते । एव तमशाख्योऽपि गुणो यदा सत्त्व रजश्चेवोभाविभभूय वर्धते तदा ज्ञानावरणप्रमादादि स्व कार्यमारभत इत्यर्थ ॥ १० ॥ यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य कि लिङ्गमित्याकाङ्मायामाद्द— सर्वद्वारिष्विति । सर्वाण्यात्मन उपलब्वद्वाराणि श्रोत्रादीनि करणानि सर्वद्वाराणि तेषु निमित्तभूतेषु अस्मिन्देहेऽन्त करणस्य सुद्धेवृत्ति प्रकाशस्तदेव ज्ञान यदैव प्रकाश शब्दादिविषयज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशिवेन सत्त्व विवृद्ध उद्भूत विद्या द्विजानीयात् । अप्यर्थक उतशब्द सुखादिलिङ्गसमुचयार्थ ॥ ११॥ सत्त्वसोद्भूतस्य चिह्नमुक्ला तथाभनस्य रजसस्तदाह ।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

भनलदृष्टवशादुद्भवति । तत स्वकार्थे मुखशानादौ सयोजयतीलधं । एव रजोऽपि सत्त्व तमश्चेति गुणद्भयमिभूयोद्भवति । ततः स्वकार्ये तृष्णाकर्मादौ सयोजयति । एव तमोऽपि सत्त्व रजश्चाभिभूयोद्भवति । ततश्च स्वकार्ये प्रमादालस्यादौ संयोजयतीलधं ॥ १०॥ इदानीं सत्त्वादीना वृद्धाना लिहान्याह त्रिभि —सर्वद्वारेष्विति । असिन्नात्मनो भोगायतने देहे सर्वेष्वपि द्वारेषु ओन्नादिषु यदा शब्दादिशानात्मक प्रकाश उपजायते उत्पचते तदा अनेन प्रकाशलिहन सत्त्व विश्वद विद्याज्ञानीयात् । उतशब्दात्स्वादिलिहेनापि

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

मश्रीति । रजस्तमधी अभिभूय सस्य वसते । रजस्तु सस्वतमसी । तमः सस्वरजसी । उक्तहि 'अन्योन्याभिभवेन गुणदृद्धि ' इति ॥ १० ॥ सर्वेति । सर्वद्वारेषु सर्वेन्द्रियेषु छोभाद्या क्रमेणैव रजस्तुद्रिष्यमाने जायन्ते । एवमप्रकाहादयः क्रमेणैव तमोविदृद्धावाविर्भवन्ति ॥ ११ ॥

अध्यायः १४

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामदामः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२॥ अप्रकाद्योऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

मित्युतापि ॥ ११ ॥ रजस उद्भृतस्येदं चिह्नम्—लोभ इति । लोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः अवर्तनं सामान्यचेष्टा, आरम्भ उद्यमः, कस्य, कर्मणाम् । अश्मोऽन्रुपश्चमः, हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पृद्दा सर्व-सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि गुणे विवृद्ध पतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ ॥१२ ॥ अप्रकाश इति । अप्रकाशोऽविवेकोऽत्यन्तमप्रवृत्तिश्च प्रवृत्त्यभावस्तत्कार्यं प्रमादो मोह पव चाविवेको मृहतेत्यर्थः । तमसि गुणे विवृद्ध पतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ मरणद्वारेणापि

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या।

अतिशयेनोद्भृतस्य रजसो छिङ्गमाह—रजस इति । उपक्रमपर्यायस्यारम्भस्य विषय पृच्छति—कस्येति । काम्यानि निषिद्धानि च छौकिकानि कर्माणि विषयत्वेन निर्दिशति—कर्मणामिति । अनुपशमो बाह्यान्त करणानामिति शेष । छोभाष्युपलम्भाद्गजोवृद्धिबौद्धव्येति भाव ॥ १२ ॥ उद्भृतस्य तमसो छिङ्गमाह—अप्रकाश इति । सर्वथैव ज्ञानकर्मणोरभावो विशेषणाभ्यामुक्त । तत्कार्यमिति तच्छब्दो दर्शिताविवेकार्थ । प्रमादो व्याख्यात । मोहो वेदितव्यस्यान्यथावेदनम् । तस्यैव मौद्ध्यान्तरमाह—अविवेक इति । अविवेकातिशयादिना प्रवृद्ध तमो श्रेयमिति भाव ॥ १३ ॥ सात्तिकादीना भावाना पारकौकिक फलविभागमुदाहरति—मरणेति । सङ्ग सक्ती रागस्तृष्णा तद्दलाद-

#### ३ नीलकण्डच्याच्या (चतुर्धरी)।

जानीयादित्यर्थ ॥ ११ ॥ लोभः प्राप्ताधिके गर्ध । प्रवृत्ति अभिहोत्रादौ । आरम्भो गृहादे । कर्मणा अशमः सता-मसता वा कार्याणामनुपरम । स्पृहा दृष्टे परधनादावुपादित्सा । रजिस विवृद्धे सित एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भर-तर्षम ॥ १२ ॥ सत्यपि बोधके गुर्वादौ अप्रकाशः सत्त्वकार्यप्रकाशानुद्यः । अप्रवृत्तिः सत्यपि प्रवृत्तिनिमित्ते रजः-

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

सुखादिलिङ्गेनापि जानीयादिस्थर्थ ॥ १९ ॥ महित धनागमे जायमानेऽप्यनुक्षण वर्धमानस्तद्भिलाषो लोम । स्वविषयप्राप्त्य-निवर्त्व इच्छाविशेष इति यावत् । प्रवृत्तिर्निरन्तर प्रयतमानता । आरम्भ कर्मणा बहुवित्तव्ययायासकराणा काम्यनिषद्धिलैकि-कमहाग्रहादिविषयाणा व्यापाराणामुद्यम । अशम इद कृत्वेद करिष्यामीति सकल्पप्रवाहानुपरम । स्पृहा उच्चावचेषु परधनेषु दृष्टमात्रेषु येनकेनाप्युपायेनोपादित्सा । रजिस रागात्मके विरुद्धे एतानि रागात्मकानि लिङ्गानि जायन्ते । हे भरतर्षभ, एतैर्लिङ्गैविरुद्ध रजो जानीयादिस्थर्थ ॥ १२ ॥ अप्रकाश सस्यप्युपदेशादौ बोधकारणे सर्वया बोधायोग्यत्मम् । अप्रवृत्तिश्च सस्यप्यिमहोत्र जुहुयादिस्यादौ प्रमृत्तिकारणे जनितबोधेऽपि शास्त्रे सर्वथा तत्प्रवृत्त्ययोग्यत्मम् । प्रमादस्तत्कालकर्तव्यत्वेन प्राप्त-स्थार्थस्यानुस्थानाभाव । मोह एवच मोहो निद्राविपर्थयो वा। चौ समुच्ये । एवकारो व्यभिचारवारणार्थ । तमस्यव विवृद्धे

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

लोभ खकीयधनादिबाहुल्येऽपि परद्रव्यादिषु छुन्धता प्रवृत्ति प्रवर्तन सामान्यचेष्टा । आरम्भ काम्यनिषिद्धलौकि कविषयाणा व्यापाराणामुद्यम । अद्यम हर्षरागादिप्रवृत्तरनुपरम । सर्वसामान्यवस्तुविषया तृष्णा स्पृहा । रजिस गुणे विवृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते । लोभाद्युपलम्भाद्रजोविद्धिं विद्यादिति भाव । भरतेभ्य ऋषभ श्रेष्ठस्ख रजसिश्चह्वान्याश्रयितुमयोग्योऽसीति सूचयन्नाह हे भरतभैमेति ॥ १२ ॥ उद्भूतस्य तमसिश्वहमाह । अप्रकाश कर्तव्याकर्तव्यविवेकाभाव । अप्रवृत्ति पूर्वोक्तप्रदृत्यभाव । प्रमादो व्याख्यातोऽविवेककार्यं । मोहो ज्ञातव्याविवेको मूढतेल्यर्थं । च आलस्यादिसमुच्यार्थं । एवकारो व्यभिचारवारणार्थं । तमस्येव विवृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते । एतान्येवेति वा । अप्रकाशातिशयादिना विवृद्धं तमो विजानीयादिति भाव । ख तूत्तमवशोद्भवस्त-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

जानीयादित्युक्तम् ॥ ११॥ किंच — लोभ इति । लोभो धनावागमे बहुधा जायमानेऽपि पुन पुनर्वर्धमानोऽभिलाष , प्रवृत्ति-नित्य कुर्वद्रूपता, कर्मणामारम्भो गृहादिनिर्माणोद्यम , अश्चम इद कृत्वा इद करिष्यामीत्यादिसकल्पनिकल्पानुपरम , स्पृहा उचावचेषु वृष्टमात्रेषु वस्तुष्वितस्ततो जिष्टक्षा, रजसि प्रवृद्धे सित प्रतानि लिङ्गानि जायन्ते । प्रतैलिंक्त्रै रजोगुणस्य वृद्धि निवादित्यर्थं ॥ १२॥ किंच — अप्रकाश इति । अप्रकाशो विवेकश्चश , अप्रवृत्तिरनुव्यम , प्रमाद कर्तव्याथानुसधानराहित्य, मोहो मिथ्या भिनिवेश , तमसि प्रवृद्धे प्रतानि लिङ्गानि जिद्धानि जायन्ते । प्रतैस्तमसो वृद्धि जानीयादित्यर्थं ॥ १३॥ मरणसमय प्रव वृद्धानां यदा सत्त्वे प्रष्टुढे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥ १४॥ रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिपु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृहयोनिषु जायते॥ १५॥ कर्मणः सुकृतस्याद्यः सात्त्विकं निर्मलं फलम्।

१ श्रीमच्याकरभाष्यम् ।

यत्फर्छ प्राप्यते तदिष सङ्गरागहेतुक सर्व गाँणमेवेति दर्शयन्नाह—यदेति। यदा सत्त्वे प्रवृद्ध उद्भृते तु प्रख्य मरण याति प्रतिपद्यते देहभृदात्मा तदोत्तमविदा महदादितत्रविदामित्येतत् । लोकान मलान्मलरिहतान्प्रतिपद्यते प्राप्नोतीत्येतत् ॥ १४ ॥ रजित गुणे विवृद्धे प्रलय मरण गत्वा प्राप्य कर्मसिङ्गिष्ठ कर्मासिक्युकेषु मनुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव प्रलीनो मृतस्तमि विवृद्धे मृहयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ अतीतस्त्रोकार्थस्य सक्षेप उच्यने—कर्मण सुकृतस्य सात्त्विकस्ये

२ आन दगिरियारया।

तुष्ठानद्वारा छभ्यमानमित्यर्थ । गोण सस्वादिगुणप्रयुक्तमिति यात्र । तत्र सस्वगुणवृद्धिकृतफलविशेषमाह—यदेति । मलरहितान्नजस्तमसोरन्यतरस्योद्भवो मल तेन रहितानागमसिद्धान्त्रह्यलोकादीनित्यर्थ ॥ १४ ॥ रज समुद्रेके मृतस्य फलविशेष दर्शयति—रजसीति । जायने शरीर गृह्धातात्यर्थ । यथा सस्ते रजसि च प्रवृद्धे मृतो बह्यलोकादिषु मनुष्यलोके च देवादिषु मनुष्येषु च जायने तथेवत्याह—तद्वदिति ॥ १९ ॥ भावाना फलमुक्तवा सास्विकादीनां कर्मणा फलमाह—अतीतेति । सुकृतस्य शोभनस्य कृतस्य पुण्यस्यत्यर्थ । सास्विकस्याद्यद्विरहिन

३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्घरी)।

कार्यप्रद्यस्यनुद्य । प्रमादः कार्याकार्यविवेकराहित्यम् । मोहो निद्रालसादिस्य ॥ १३ ॥ प्रलयं मरणम् । उत्तमविदां हिरण्यगर्भाद्युपासकाना देनाना वा लोकान् । अमलान्निर्दु खान् ॥ १४ ॥ कर्मसङ्गिषु श्रातसार्तकर्मानुष्ठातृषु मनुष्येषु । मूढयोनिषु तिर्यक्स्यावरचाण्डालादिषु ॥ १५ ॥ मुकृतस्य सात्तिकस्य कर्मण फल निर्मल दु खाज्ञानमलसूत्त्य

४ मधुसूटनीन्याख्या।

एतानि लिङ्गानि जायन्ते । हे कुरुनन्दन, अत एतिंक्रेरव्यभिचारिभिविद्वद्व तमो जानीयादिखर्थ ॥ १३ ॥ इदाना मरण-समये विद्वद्वाना सत्त्वादीना फलविशेषमाह द्वाभ्याम्—सत्त्रं प्रदृद्धे सति यदा प्रलय मृ यु याति प्राप्नोति देहस्त् देहानिमानी जीवस्तदोत्तमा ये हिरण्यगर्भाद्यस्तद्विदा तदुपासकाना लोकान्वेवसुखोपभोगस्थानिवशेपानमलान् रजस्तोमलरहिनान्प्रतिपद्यते प्राप्नोति ॥ १४ ॥ रजसि प्रदृद्धे सति प्रलय मृत्यु गला प्राप्य कमैसङ्गिषु श्रुतिस्मृतिविहितप्रतिषिद्धकमैप्तलाविहारिषु मनुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव तमि प्रदृद्धे प्रलीनो मृतो मृहयोनिषु पद्मादिषु जायते ॥ १५ ॥ इदाना खानुरूपकमेद्वारा सत्त्वादीना

५ भाष्योत्कर्पदीपिका।

मसिश्वह्वान्याश्रयितं नार्हसीति द्योतयितुमाह हेकुरुनन्दनेति ॥ १३ ॥ मरणद्वारेणापि यापारलेकिक फल प्राप्यते तदिप सहेतुक सर्वं सत्त्वादिगुणप्रयुक्तमेवेति दर्शयनाह —यदेति द्वाभ्याम् । तत्र सत्त्वरृद्धिकृत फलविशेषमाह । यदा सत्त्वे विरृद्धे उद्भृते देहभुजीव प्रलय मरण याति प्राप्नोति तदा उत्तमविदा महत्तत्त्वहिरण्यगर्मादितत्त्वविदा तदुपासकाना लोकानागमसिद्धान् महा लोकादीनमलान् रजस्तमसोरन्यतरदुद्भृत मल तेन रहितान्प्रतिपद्यते प्राप्नोतीसर्थं ॥ १४ ॥ रज प्ररृद्धिकृत फलविशेषमाह । रजसि प्रशृद्धे प्रलय मरण गला प्राप्य देहमृत् कर्मसिक्षिषु कर्मासक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायते । यया सत्त्वे रजसि च प्रशृद्धे मृतो देहामृत् महालोकादिषु मनुष्यलोके च देवादिषु मनुष्येषु च जायते । तथा तमित प्रशृद्धे प्रलीनो मृनो देही मृदाना पश्चादीनो

६ श्रीघरीव्याख्या।

सरवादीना फलविशेषमाह—यदेति द्वाभ्याम् । सस्ते प्रवृद्धे सति यदा जीवो मृत्यु प्राप्तोति तदा उत्तमान् हिरण्यगर्भादी-निवदन्ति उपासत इत्युत्तमविदस्तेषां ये अमला प्रकाशमया लोकः सुतोपमोगस्थानविशेषास्तान्पतिपद्यते प्राप्तोति ॥ १४ ॥ किंच—रजसीति । रजित प्रवृद्धे सति मृत्यु प्राप्य कर्मासक्तेषु मनुष्येषु जायते । तथा तमसि प्रवृद्धे सति प्रलीनो मृतो मृदयोनिषु ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

॥ १२ ॥ १३ ॥ यदेति । यदा समग्रेणैव जन्मनानवरतसास्विकव्यापाराभ्यासात्सस्य विश्वद्ध भवति तदा प्राप्तप्रव्यस्य द्यमलोका वाप्तिः । एव जन्माभ्यस्तराजसकर्मण प्रयाणाद्वि( शिष्टो )मिश्रोपसोगाय सानुष्याप्ति । तथा तेनैव कमोण यदा समग्रेण ज मना ताम समेव कर्माभ्यस्तते तदा नरकतिर्यगृक्षादिदेहेवूत्यवते । ये सु व्याचक्षते मरणकाल एय सत्त्वादौ विवृद्धे एतानि फलानीति तेन सम्यक् शारीरेऽनुभवे प्रविद्या । यत सर्वस्पैव सर्वथान्त्वे क्षणे मोह एवोपजायते । असम्राक्ष्याया च सवादीनीमानि स्रोकान्तराणि ॥ १४ ॥ १५ ॥

# रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६॥ सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ १७॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

स्वर्थः। आहुः शिष्टाः सान्त्विकमेव निर्मेलं फलमिति। रजसस्तु फल दुःख राजसस्य कर्मण इस्वर्थः। कर्माधिकारात्फलमिप दुःखमेव कारणानुरूप्याद्वाजसमेव। तथाऽज्ञानं तमसस्तामसस्य कर्मणोऽधर्मस्य पूर्ववत्॥१६॥ किंच गुणेभ्यो भवति—सस्वादिति। सस्वाल्लब्धात्मकात्संजायते समुत्पद्यते ज्ञानं। रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ चोभौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च भवति॥१७॥

#### आनन्दगिरिज्याख्या ।

तस्वेति यावत्। सास्विकं सस्वेन निर्वृत्तं निर्मेळ रजसाम समुद्रवान्मळाजिकान्तम्। रजश्राब्दस्य राजसे कर्मणि कृतो वृत्तिस्त्रग्रह—कर्मेति। दु खमेव दु खबहुळ सुखमेवेत्यर्थं। कथिमत्थ व्याख्यायते तन्नाह—कारणेति। पापिमश्रस्य पुण्यस्य रजोनिमित्तस्य कारणत्वात्तद्वरोशात्मळमपि रजोनिमित्तं यथोक्तं युक्तमित्यर्थं। अज्ञानम-विवेकप्राय दु ख तामसाधर्मफळमित्याह—तथेति॥ १६॥ विहितप्रतिषिद्धज्ञानकर्माणि सस्वादीनां ळक्षणानि सिक्षित्य दृशयति—किंचेति। ज्ञान सर्वकरणद्वारकम्। अज्ञान विवेकाभाव॥ १७॥ सास्विकादिज्ञानकर्मफळा-

#### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

सात्त्रिक ज्ञानवैराग्यादिकम् । रजसो राजसस्य कर्मण फल दु.खम् । तमसत्तामसस्य कर्मणः फल अज्ञानम् । सात्त्रिकादिकर्मलक्षण च 'नियत सङ्गरहितम्' इत्यादिनाऽष्टादशे वश्यति ॥१६॥ एतादशफलवैचित्र्ये पूर्वोक्तमेव हेतु-

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या।

विचित्रफलता संक्षिप्याह—सुकृतस्य सात्त्विकस्य कर्मणो धर्मस्य सात्त्विक सत्त्वेन निर्मृत रजस्तमोमलामिश्रितं सुख फलमाहु परमर्षय । रजसो राजसस्य तु कर्मण पापमिश्रस्य पुण्यस्य फल राजस दु ख दु खबहुलमल्पसुख । कारणानुरूप्या-कार्यस्य । अज्ञानमविवेकप्राय दु ख तामस तमसस्तामसस्य कर्मणोऽधर्मस्य फलमाहुरित्यनुषज्यते । सात्त्विकादिकर्मलक्षण च 'नियत सङ्गरिहृतम्' इत्यादिनाष्ट्राद्दे वश्यति । अत्र रजस्तम शब्दौ तत्कार्ये कर्मणि प्रयुक्तौ कार्यकरणयोरमेदोपचारात् 'गोमि श्रीणीत मत्सरम्' इत्यत्र यथा गोशब्दस्यत्प्रमवे पयित, यथावा 'धान्यमिस धिनुहि देवान्' इत्यत्र धान्यशब्दस्यप्रभवे तण्डुले, त्रत्र पयस्तण्डुलयोरिवात्रापि कर्मण प्रकृतलात् ॥ १६ ॥ एतादशे फलवैन्त्रित्र्य पूर्वोक्तमेव हेतुमाह—सर्वकरण-द्वारक प्रकाशक्षप ज्ञान सत्त्वात्सज्ञायते, अतस्वदनुरूप सात्त्विकस्य कर्मण प्रकाशबहुल सुख फल भवति । रजसो लोभो विषयकोटिप्राप्त्यापि निवर्तयितुमशक्योऽभिलाषविशेषो जायते । तस्य च निरन्तरमुपचीयमानस्य पूर्यितुमशक्यस्य सर्वदा । दु खहेतुलात्तत्पूर्वकस्य राजसस्य कर्मणो दु ख फल भवति । एव प्रमादमोहौ तमस सकाशाद्भवतो जायते । अज्ञानमेव च

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

योनिषु जायते उत्पद्यत इत्यर्थ ॥ १५ ॥ अतीतश्लोकयो सत्त्वादीना खानुरूपकर्मद्वारेण विचित्रफलहेतुलस्य प्रतिपादकयोर्थं सिक्षिप्याह । कर्मण सुकृतस्य पुण्यस्य सात्त्वकस्य सत्त्वकार्यस्याञ्चिद्धिरहितस्येल्थं । सात्त्विक सत्त्वेन निर्वृत्तमेव निर्मल रजसम समुद्भवान्मलाइहित स्वर्गलोकादिषु भोग्य सुल फलमाहु बिष्टा । रजसस्तु राजसस्य कर्मण इत्यर्थं । कर्मण इति प्रकान्त- लात् मर्खलोके भुज्यमान कारणानुरूप राजस दु खमेव आहु । तथा तमसस्तामसस्य कर्मणोऽधर्मस्य पश्चादियोनिषु परिहर्य- मानमज्ञान फलमाहु ॥ १६ ॥ किच गुणेभ्यो भवति एताहशफलवैचित्र्यमिल्यपेक्षायामाह—सत्त्वादिति । रजस्तमसी अभिभूय लब्धात्मकात्सत्त्वाज्ज्ञान सजायते । रजसा सत्त्व तमश्चामिभूय लब्बस्त्वाल्लोभ सजायते । च प्रवृत्त्यादिसमुचयार्थं । एवकारो व्यभिचारवारणार्थं । एव रज सत्त्व चाभिभूयोद्भतात्तमस प्रमादमोहौ भवतोऽज्ञान च भवति । अव्ययार्थं प्राग्वत् ।

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

पश्चादिषु जायते ॥ १५ ॥ इदानीं सत्त्वादीनां खानुरूपकर्मद्वारेण विचित्रफळहेतुत्वमाह—कर्मण इति । सुकृतस्य सारिवककर्मण सारिवक सत्त्वप्रधान निर्मेळ प्रकाशवहुळ सुख फळमाहु किपळादय । रजस इति राजसस्य कर्मण इत्यर्थ । कर्मफळकथनस्य प्राञ्चतत्वात्तस्य दु ख फळमाहु । तमस इति तामसस्य कर्मण इत्यर्थ । तस्याद्यान मृद्धत्व फळमाहु । सारिवकादिकर्मळक्षण च 'नियत सङ्गरहित' इत्यादिनाऽष्टादशे वक्ष्यति ॥ १६ ॥ तत्रेव हेतुमाह—सत्त्वादिति । सत्त्वाज्वान सजायते । अत सारिवकस्य कर्मण, प्रकाशवहुळ सुख फळ भवति । रजसो छोमो जायते । तस्य च दु खहेतुत्वाद्, तत्पूर्वकस्य कर्मणो दु ख फळ भवति । अभनवगुप्ताचार्यक्यास्या ।

### कर्मण इति । अत्र केचिदसमञ्जा स्त्रांकाः कल्पिता पुनरुक्तत्वात्ते लाड्या एव । एतहुणासीतश्चितिस्तु मोक्षायैव कल्पते ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥

# जर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये निष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥

#### १ भीमच्छाकरमाध्यम्।

किच—ऊर्षिमिति। ऊर्ष्वं गच्छिन्ति देवलोकादिप्रपद्यन्ते सस्वश्याः सस्वगुणवृत्तस्याः। मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येष्रपद्यन्ते राजसाः। जद्यन्यगुणवृत्तस्था जद्यन्यश्चासौ गुणश्च जद्यन्यगुणस्तमस्तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि तिस्तिन्स्यता जद्यन्यगुणवृत्तस्था मृद्रा अधो गच्छिन्ति पश्चादिप्रपद्यन्ते तामसाः॥ १८॥ पुद्यस्य प्रकृतिस्थत्वक्षपेण मिथ्याञ्चानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदु खमोद्दारमकेषु सुखी दुःखी मृद्धो- ऽद्दमसीत्येवंक्षपो यः सङ्गस्तत्कारणं पुद्यस्य सदसद्योनिजन्मप्राप्तिलक्षणस्य ससारस्थेति समासेन पूर्वाध्याये यदुक्तं तदिद्द 'सन्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसभवाः' इत्यत आरभ्य गुणस्कर्षं गुणवृत्तं खवृत्तेन च गुणानां वन्धकत्वं गुणवृत्तनिवद्वस्य च पुद्यस्य या गतिरित्येतत्सर्वं मिथ्याञ्चानमञ्चान

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

न्युक्तवानुक्तसग्रहार्थं सामान्येनोपसहरति—िकचेति । वक्ष्यमाणफलद्वारापि सस्वादिज्ञानमित्यर्थं । सस्वगुणस्य वृत्त शोभन ज्ञान कर्मे वा तत्र तिष्ठन्तीति तथा । राजसा रजोगुणनिमित्ते ज्ञाने कर्मणि वा निरता ॥ १८ ॥ कस्मिनगुणे कथमित्यादिप्रश्नान्प्रत्याख्याय गुणेभ्यो मोक्षण कथमिति प्रत्याख्यानार्थं वृत्तानुवादपूर्वकं मिथ्याज्ञाननिवर्तक सम्य-ग्ज्ञान प्रस्तौति—पुरुषस्येत्यादिना । प्रस्वस्य या गति सा चेति शेष । मोक्षो गुणेभ्यो विश्वपूर्वको ब्रह्मभाव । ३ नीलकण्यव्याख्या (चतुर्भरी)।

माह—सत्त्वादिति ॥१७॥ यत सत्त्वादिम्यो ज्ञानादीनि जायन्तेऽत. सत्त्वादिगृद्धिकाले प्रख्य गच्छन्तः । कमेणो-त्तममध्यमाधमासु योनिषु जायन्त इत्याह—ऊर्ध्विमिति । ऊर्ध्वे देवभावे । मध्ये मानुषभावे । अध नरकतिर्यक्-स्थावरभावे । जघन्य निन्य यद्गुणगृत्त निद्रालस्थप्रमादादि तत्स्थास्ताममा ॥ १८ ॥ कथ प्रकृति. पुरुष बन्नातीत्य-

#### ध मधुस्दनीन्याख्या ।

भवति । एवकार प्रकाशप्रवृत्तिव्यावृत्त्यर्थं । अतस्तामसस्य कर्मणस्तामसञ्चानादिप्रायमेव फल भवतीति युक्तमेवेखर्थं । अत्र बान् ज्ञानमप्रकाश प्रमादो मोहश्वाप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्वेखत्र व्याख्याती ॥१७॥ इदानीं सत्त्वादिवृत्त्याना प्रागुक्तमेव फलमूर्ध्वमध्याधोन्मावेनाह—अत्र तृतीये गुणे वृत्तशब्दप्रयोगादाधयोरिप वृत्तमेव विवक्षित, तेन सत्त्वस्था सत्त्ववृत्ते शास्त्रीये ज्ञाने कर्मणि च निरता कर्ष्यं सद्यलोकपर्यन्त देवलोक गच्छन्ति ते देवेषूत्पद्यन्ते ज्ञानकर्मतारत्तम्येन । तथा मध्ये मनुष्यलेके पुण्यपापित्रश्रे तिष्ठन्ति नत्त्र्ष्यं गच्छन्त्ययो वा मनुष्येषूत्पद्यन्ते । राजसा रजोगुणवृत्ते लोभादिपूर्वके राजसे कर्मणि निरता । जधन्यगुणवृत्तस्था जघन्यस्य गुणह्रयापेश्वया पश्चाद्भाविनो निकृष्टस्य तमनो गुणस्य वृत्ते निद्मालस्यादौ स्थिता अधो गच्छन्ति पश्चादिषूत्पद्यन्ते । कदाचिक्तप्ययागुणवृत्तस्था सात्त्विका राजसाश्च मवन्यत आह—तामसा सर्वदा तम प्रधाना इतरेषा कदाचित्तदृत्तस्थलेऽपि न तत्प्रधानतेति भाव ॥ १८ ॥ अस्मिष्नध्याये वक्तव्यलेन प्रस्तुतमर्थत्रय । तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगस्थायराधीनल के वा गुणा कथ वा ते वधनतीत्थावद्वर्यमुक्तम् । अधुना तु गुणेभ्य कथ मोक्षण, मुक्तस्य च कि लक्षणमिति वक्तव्यमविष्वये । ५ मान्योक्षवदिषिका ।

तथाच प्रकाशजनकसत्त्वकार्यस्य कर्मण प्रकाशबहुल सुखमेव फलमनुरूप लोभादिजनकरज कार्यस्य कर्मण दु सबहुलमेव फलमनुरूप प्रमादादिजनक तम कार्यस्य कर्मणोऽज्ञानबहुलमेव फल उचितमिति भाव ॥ १७ ॥ तस्मात्सत्त्व एव स्थेय ननु रजिस तमित विति बोधनाय सत्त्वादिगुणवत्तत्स्थिताना फलमेद वदन्नुपसहरति—ऊर्ध्वमिति । अत्र तमित दृत्तशब्दप्रयोग्यात् सत्त्वरज्ञसोरिप वृत्तमेव विविक्षित सत्त्वस्था । सत्त्ववृत्ते शास्त्रीयोपासनाया कर्मणि च निरता कर्ष्यं उपासनादितारतम्येन ब्रह्मलोकपर्यन्त गच्छिन्ति देवेषु उत्पद्यन्ते । तथा राजसा रजोगुणवृत्ते लोभादिपूर्वके काम्यनिषद्धादिराजसे कर्मणि स्थिता मध्ये दु खबहुलेऽल्यसुखे मनुष्यलोके तिष्ठन्ति मनुष्येषूत्पवन्ते । जधन्य गुणद्वयापेक्षया निकृष्ट स चासौ गुणश्च तस्य जघन्यगुणस्य तमस वृत्ते निद्रालसादौ स्थिता जघन्यगुणवृत्तस्था मृद्धा सदैव तामसा अधो गच्छिन्ति पश्चादिषूत्पवन्ते ॥ १८ ॥ प्रकृतिस्थक्ष-कृपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य पुरुषस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदु खमोहात्मकेषु सुखी दु खी मृद्धोऽहमस्मीखेवरूप सङ्ग पुरुषस्य सदसवोन्

# तमसस्तु प्रमादमोद्दाश्वानानि सवन्ति । ततस्तामसस्य कर्मणोऽश्वानप्रापक फळ मवतीति युक्तमेनेत्यथै ॥ १७ ॥ इदानीं सस्वादिवृत्ति । श्वालां फळमेदमाद्द — कथ्वेमिति । सस्वस्था सस्ववृत्तिप्रधाना कथ्वे गच्छन्ति । सस्वीरक्षेतारतम्यादुत्तरोत्तरशतगुणानन्दानमनुष्यगन्धवीपतृदेवादिलोकान्सललोकपर्यन्तान्प्रामुवन्तील्यथै । राजसास्तु तृष्णाधाकुळा मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्यलोक्क प्रवोत्पद्यन्ते । जवन्योऽतिनिकृष्टस्त्रमोगुणस्तस्य वृत्ति प्रमादमोद्दादिस्तत्र स्थिता अभो गच्छन्ति । तमोवृत्तितारतम्यात्तामिस्रादिषु निरयेषुत्वचन्ते

अध्यायः १८

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपद्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैविम्रुक्तोऽमृतमश्रुते ॥ २०॥

#### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम् ।

मूळं च बन्धकारणं विस्तरेणोक्त्वाधुना सम्यग्दर्शनान्मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान्—नान्यमिति । नान्यं कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारमन्य यदा द्रष्टा विद्वान्सन्नानुपर्यति । गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणा कर्तार इत्येव पर्यति । गुणेभ्यश्च पर गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भाव द्रष्टाधिगच्छति ॥ १९ ॥ कथमधिगच्छतीत्युच्यते—गुणानिति । गुणानेतान्यथोः कानतीत्य जीवन्नेवातिक्रम्य मायोपाधिभूतास्त्रीन्देही देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिवीजभूतान्, जन्म-

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

सम्यग्ज्ञानोक्तिपर श्लोक व्याख्यातु प्रतीकमादत्ते—नान्यसिति । सत्त्वादिकार्यविषयस्य गुणशब्दस्य विवक्षितमर्थमाह—कार्येति । विद्यानन्तर्यमनुशब्दार्थ । अक्षरार्थमुक्त्वा प्रवीधसार्थिकमर्थमाह—गुणा प्रवेति । सर्वावस्थास्तत्कार्य-करणाकारपरिणता इति यावत् । सर्वकर्मणा कायिकवाचिकमानसानां विहितप्रतिषिद्धानामित्यर्थ । पर व्यतिरिक्तम् । व्यतिरेकमेव स्कोरयति—गुणेति । निर्गुणब्रह्मात्मानमित्यर्थ । मद्भाव ब्रह्मात्मतामसौ प्रामोति । ब्रह्ममावोऽस्वाभिन्यज्यत इत्यर्थ ॥ १९ ॥ अनर्थवातरूपमपोद्य विद्वान्वह्मत्व प्राभोतीत्येतत्वश्रद्धारा विवृणोति—कथमित्यादिना । यथोक्तानित्येतदेव व्याचष्टे—मायेति । मायैवोपाधिस्तद्भृतास्त्रतास्त्रन्तम्य सस्वादीननर्थरूपानित्यर्थ । एभ्य समुद्रवन्तिति समुद्रवा देहस्य समुद्रवा देहसमुद्रवास्त्रानिति व्युत्पत्ति गृहीत्वा व्याचष्टे—देहोत्पत्तीति । यो विद्वानविद्यामयानगुणाक्षीवन्नेवातिकम्य स्थितस्तमेव विद्यानष्टि—जनमेति । पुरस्तादिस्तरेणोक्तस्य प्रसङ्गादत्र संक्षितस्य

#### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुधरी)।

स्रोत्तरमुक्तम्। कथ वा ततोऽस्य मुक्तिरित्यस्रोत्तरमाह—नान्यामिति। गुणेभ्य कार्यकारणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्य हिशमात्र आत्मान द्रष्टा जीवः कर्तार नानुपश्यति विवेकमनु न पश्यति। किंतु गुणा एव कर्तार इत्येव पश्यति न त्वह कर्तेति। तथा गुणेभ्यः पर गुणव्यापारसाक्षिभृत मा यदा वेत्ति तदा स वेदिता मद्भाव ब्रह्मभाव गच्छति। अन्यदा तु गुणभाव गतो भवति॥ १९॥ कथ त्वद्भाव गच्छतीति तत्राह—गुणानिति। एतान्गुणान् महदादित्रयो-

#### ४ मधुसूद्नीव्यारया।

तत्र मिथ्याज्ञानात्मकलाद्धणाना सम्यग्ज्ञानात्त्रभ्यो मोक्षणमिलाह—गुणेभ्य कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्य कर्तारं यदा द्रष्टा विचारकुशल सन्नानुपर्यति विचारमनु न पर्यति गुणा एवान्त करणबहिष्करणशरीरविषयमावापन्ना सर्वेकमेणा कर्तार इति पर्यति । गुणेभ्यश्च तत्तदवस्थाविशेषेण परिणतेभ्य परं गुणतत्कार्यासस्पृष्ट तद्भासकमादिलमिव जलतत्कम्पाद्यसस्पृष्ट निर्विकारं सर्वेसाक्षिण सर्वेत्र सम क्षेत्रज्ञमेक वेत्ति मद्भाव मद्भूपता स द्रष्टाधिगच्छति ॥ १९॥ कथमधिगच्छतीत्युच्यते—

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

निजन्मप्राप्तिलक्षणस्य ससारस्य कारणमिति 'पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुद्धे प्रकृतिजानगुणान् । कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु' इति पूर्वाध्याये सक्षेपेण यदुक्त तदस्मिन्नध्याये 'सत्त्व रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसभवा' इत्यारभ्य गुणस्कर्ण गुणवृत्त सवृत्तेन च गुणाना बन्धकल गुणवृत्तिबद्धस्य पुरुषस्य विविधा गतिरिलेतत्सर्वं मिथ्याऽज्ञानमूल ससारकारण विस्तरेण प्रतिपादित । कस्मिन् गुणे कथ सङ्ग के वा गुणा कथ ते बध्नन्तीत्याकाङ्क्षानिवृत्तयेऽधुना गुणेभ्यो मोक्षण च कथ स्यादिलाकाङ्क्षानिरासाय सम्यग्दर्शन तेभ्यो मोक्षस्य साधनमित्याह—नान्यमिति । यदा द्रष्टा विविक्तात्मदर्शी विद्वान्सन् कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्य कर्तारमन्य नानुपश्यति गुणा एव कार्यकरणाकारपरिणता सर्वकर्मणा कर्तार इत्येव पश्यति गुणेभ्यश्च पर व्यतिरिक्त गुणव्यापार-साक्षिभृतमात्मान वेत्ति जानातीत्यर्थं ॥ १९ ॥ कथमधिगच्छतील्यपेक्षायामाह । गुणानेतान्यथोक्तान्मायात्मकाङ्गीन्सत्वरजस्तम •

#### ६ श्रीभरीव्यारया।

॥ १८ ॥ तदेव प्रकृतिगुणसङ्गक्कत ससार प्रपञ्चमुक्तवा इदानीं तिह्नेकतो मोक्ष दर्शयति—नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा विवेकी भूत्वा बुद्धाबाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्योऽन्य कर्तार नानुपद्यति, अपितु गुणा एव कमाणि कुर्वन्तीति पद्यति, गुणेभ्यश्च पर व्यतिरिक्तं तत्साक्षिणमात्मान वेत्ति स तु मद्भाव बह्मत्वमधिगच्छति प्राप्तोति ॥ १९ ॥ ततश्च गुणकृतसर्वानधैनिवृत्त्या कृतार्थो भवतीत्वाह—गुणानिति । देहाबाकार समुद्भव परिणामो येषा ते देहसमुद्भवा तानेतांस्वीनिप गुणानतीत्वातिकाम्य तत्कृतैर्ज-

# अर्जुन उवाच । कैर्लिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच । प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मृत्युजरादुः खै', जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च तैर्जीवन्नेव विमुक्तः सन्विद्वानमृतमश्चते। एवं मङ्गावमधिगच्छतीत्यर्थः ॥ २०॥ जीवन्नेव गुणानतीत्यामृतमश्चत इति प्रश्नवीजं प्रतिलभ्यार्जुन उवाच—कैरिति। कैर्छिङ्गिश्चिह्नैश्चीनेतान्व्याख्यातान्गुणानतीतोऽतिक्रान्तो भवति प्रभो, किमाचारः कोऽस्याचार इति किमाचार। कथ केन च प्रकारेणैतास्त्रीन्गुणानतिवर्तते॥ २१॥ गुणातीनस्य

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सम्याज्ञानस्य फल्युपसंहरति—एविमिति ॥ २० ॥ सम्याधीफल गुणातिक्रमपूर्वकमसृतत्वयुक्त श्रुत्वा मुक्तस्य लक्षण वक्तस्यमिति प्रकृत विविक्षित्वा प्रश्नमुत्थापयति —जीवन्नेवेति । ये व्याख्याता सत्त्वाद्यो गुणास्त्यिर-णामभूतानध्यासानितिक्रान्त सन्केलिंक्के क्रांतो भवतीति तानि वक्तस्यानि सिद्धार्थं पूर्वमनुष्टेयानि पश्चाद्यबल्भ्यानि लिङ्कानि, कानि तानीति प्रच्छति—कैरिति । यथेष्टचेष्टाव्यावृत्त्यर्थं प्रश्नान्तर —किमाचार इति । ज्ञानस्य गुणा-स्ययोपायस्योक्तत्वादुपायप्रकारितज्ञासया प्रश्नान्तर —क यिति ॥ २१ ॥ प्रश्नस्वरूपमन् व तदुत्तर दर्शयति—गुणातितस्येति । पृष्टो भगवानिति सबन्ध । किंवृत्तस्य त्रिधा प्रयोगदर्शनात्प्रश्नद्वयार्थमित्युपलक्षण प्रश्नत्रयार्थ-

विंशतिविकारात्मना परिणतान् देहसमुद्रवान् स्यूलदेहम्य समुद्रवो ये स्यस्तानतीत्य जीवन्नवातिकस्य निर्विकत्यक-समाध्यभ्यासेन बाधित्वाऽमृत मोक्षमश्चुते प्राप्नोति । एतेनानन्दावाप्तिर्ग्रणात्ययप्रयोजनमुक्तम् । यतो मुक्तो जनम-मृत्युजरादु खेविंमुक्त सन्निति त्वनर्थनिवृत्तिरुक्ता ॥ २०॥ प्रकृतितो मुक्तिप्रकारे उक्तेऽथ मुक्तलक्षणानि पृच्छ-न्नर्जुन उवाच—केरिति । कैर्लिङ्गेश्चिह्नैस्नीन्गुणानेतान्व्याख्यातानतीतो भवति पुमान् हे प्रभो, सच किमाचारः

ध मधुसूद्दनिव्याख्या।
गुणानेतान्मायात्मकास्त्रीन्सत्त्वरजस्तमोनाम्न देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिवीजभूतान् अतीत्य जीवन्नेव तत्त्वन्नवानेन (नाधिगत्य)
बाधिला जन्ममृत्युजरादु सैर्जन्मना मृत्युना जरया दु सैश्वाध्यात्मिनादिभिर्मायामयैर्विमुक्तो जीवन्नेव तत्त्ववन्यसून्य सन् विद्वान्मृत मोक्ष मद्भावमन्ते प्राप्नोति ॥ २०॥ गुणानेतानतीत्य जीवन्नेवामृतमश्चत इत्येतच्छुला गुणातीतत्य लक्षण चाचारं गुणातीतत्वोपाय च सम्यग्बुभुत्समान अर्जुन उवाच—एतान्गुणानतीतो य स कैर्लिन्नैविश्चो भवति यैलिन्ने स ज्ञातु शक्यस्तानि मे
ब्रूहीत्येक प्रश्न । प्रभुलाद्भृत्यदु स भगवतैव निवारणीयमिति सूचयन्सबोधयति प्रभो इति । क आचारोऽस्येति किमाचार कि
यथेष्टचेष्ठ किवा नियन्नित इति द्वितीय प्रश्न । कथच केन च प्रकारेण एतास्त्रीन्गुणानतिवर्ततेऽतिकमतीति गुणातीतत्नोपाय
क इति तृतीय प्रश्न ॥ २९ ॥'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा' इत्यादिना पृष्टमपि 'प्रजहाति यदा कामान्' इत्यादिना दत्तोत्तरमिष
भ भाष्योत्कपदीषिका।

सज्ञकान् समुद्भवन्लिभ्य इति समुद्भवा देहस्य समुद्भवा तान् देहममुद्भवान् देहोत्पत्तिबीजभूतान् देही अतील विद्वान् जीवन्नेवातिक्रम्य जन्ममृत्युजरादु लै जन्म च मृत्युश्च जरा च दु खानि च तै जीवन्नेव मुक्त सर्वानर्यविनिर्मुक्त अमृत ब्रह्मानन्द मद्भाव
मोक्षमञ्जते आप्रोतीलय्यं ॥ २० ॥ गुणातिक्रमेण सर्वानर्यनिवृत्तिपूर्वकामृतप्राप्तिलक्षण सम्यग्ज्ञानफल भगवतोक्त श्रुला प्रश्नबीज
प्रतिलभ्य गुणातीतस्य लक्षणमाचार गुणातिक्रमेणोपाय च सम्यक् बुभुत्सुर्र्जुन उवाच—केरिति । एतानुक्तान् त्रीन् गुणान्
केलिंक्नेश्चिहेरतीतोऽतिकान्तो भवति कैश्चिहेर्गुणातिक्रमणे प्रभु समर्थो भवतीति स्चयन्सबोधयति प्रभो इति । अस्यदादिप्रश्नसमाधानेऽतिसमर्थोऽसीति वा सबोधनाशय । कोऽस्याचार इति किमाचार कथ च केन प्रकारेणेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते
लिक्नेराचारेण च गुणातीतस्य लक्षण गुणातिक्रमोपाय च वदेल्यं ॥ २१ ॥ एव पृष्ट श्रीभगवानुवाच । तत्र कैलिंक्नेर्गुणातीतो

ह श्रीधरीम्याक्या ।

न्मादिभिनिमुक्त सम्मन्तमश्रुते मह्मानन्द प्राप्तोति ॥ २० ॥ गुणानेतानतीत्मामृतमश्रुत इत्येतच्छुत्वा, गुणातीतस्य कक्षणमाचारै गुणात्मयोपाय च सम्यन्तुमुत्सुरर्जुन उवाच—कैकिंक्केरिति । हे प्रमो, कैकिंक्के कीष्ट्रशैरारमन्युत्पन्निश्चिक्केर्गुणातीतो देही भवतीति कक्ष्मणप्रश्च । क माचारो यस्येति किमाचार । कथ वर्तत इत्यथं । कथ च केनोपायेनैतांस्त्रीनिष गुणानतीत्म वर्तते तत्कथयेति ॥ २१ ॥ 'स्थितप्रश्चस का भाषा' इत्यदिना द्वितीयाध्याये पृष्टमिष दत्तोत्तरमिष पुनिविश्चेषतुमुत्सया पृच्छतीति बात्वा प्रकारान्तरेण

७ अभिनवगुहाचार्यव्याक्या ।
॥ १९ ॥ २० ॥ नतु देही कथ गुणातीतो भवति । सर्वथैद हि कयाचिश्वित्तवृत्त्या वर्तते सा च त्रेगुण्यादन्यतमादश्य भवति । अनेनाभिप्रायेणार्जुन' पृच्छति—कैल्किकेरिति ॥ २१ ॥ अत्रोत्तर भगवातुवाच—प्रकाशचेति । यद्यपि प्रकाशादिकाः सर्वधभेषु वर्तन्ते तथापि
भागगी० ७६

# न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कृति ॥ २२ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

लक्षणं गुणातीतत्वोपायं चार्जुनेन पृष्टोऽसिङ्कोके प्रश्नद्वपार्थं प्रतिवचनं भगवानुवाच । यत्तावत्कैलिङ्गेर्युक्तो गुणातीतो भवति तच्छृणुष्व—प्रकाशिमित । प्रकाशं च सत्त्वकार्य प्रवृत्ति च रजःकार्य
मोह्रमेव च तमःकार्यमित्येतानि न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावेनोद्भृतानि । मम तामसः
प्रत्ययो जातस्तेनाहं मृढस्तथा राजसी प्रवृत्तिर्ममोत्पन्ना दुःखात्मिका तेनाहं रजसा प्रवर्तितः
प्रचलितः सक्तपात्कष्टं मम वर्तते योऽयं मत्स्वक्तपावस्थानाद्भशस्तथा सात्त्विको गुणः प्रकाशात्मा मां
विवेकित्वमापाद्यन्सुखे च संजयन्वभातीति तानि द्वेष्ठ्यसम्यग्दर्शित्वेन । तदेव गुणातीतो न
द्वेष्टि संप्रवृत्तानि । यथाच सात्त्विकादिपुरुषः सात्त्विकादिकार्यण्यात्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि
काङ्कृति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्कृतीत्यर्थः। एतन्न परप्रत्यक्षं लिङ्ग किं तर्हि सात्मप्रत्यः

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

मिति इष्टब्यम् । उत्तरमवतार्यानन्तरश्चोकतार्ययंमाह—यत्तावदिति । तानि सम्यग्दर्शी न हेष्टीत्युक्तमेव स्पष्टियतु निषेध्यमसम्यग्दर्शिनो द्वेष तेषु प्रकटयति—ममेत्यादिना । सम्यग्दर्शिन सप्रवृत्तेषु प्रकाशादिषु हेषाभावग्रुप-संहरति—तदेवमिति । न निवृत्तानीत्यादि व्याचष्टे—यथाचेति । तेषामनारमीयत्व सम्यन्पश्यन्नात्मानुकूळप्रित-कूछतारोपणेन नोहिजते तेभ्यश्च न स्पृहयतीत्यर्थं । स्नानुभवसिद्ध गुणातीतत्त्य कक्षणग्रुक्तमित्याह—एतन्नेति ।

क्षेडसाचारः कथं केन च प्रकारणैतास्त्रीन्गुणानतिक्रम्य वर्तते ॥ २१ ॥ तत्राद्यसोत्तरमाह—प्रकाशमिति । प्रकाश्याचारः कथं केन च प्रकारणैतास्त्रीन्गुणानतिक्रम्य वर्तते ॥ २१ ॥ तत्राद्यसोत्तरमाह—प्रकाशमिति । प्रकाश्याच्चित्तोहाः सत्तरजस्त्रमसा कार्याणे । व्युत्थानावस्थाया तानि सम्यक् प्रवृत्तानि । सामान्ये नपुसकम् । तानसप्रवृत्तान्न द्वेष्ठि । नापि समाध्यवस्थाया तानि निवृत्तानि सन्ति काङ्कृति । सोऽय नित्यसमाधिस्थो ब्रह्मविद्वरिष्ठः य प्रकृत्य श्रीमागवते सर्यते 'देह च नश्वरमवस्थितमुत्थित वा सिद्धो न पश्यति' इति । अत्र वासिष्ठे सप्तयोगभूमय उत्ताः 'ज्ञानभूमिः ग्रुमेच्छास्या प्रथमा समुदाहता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा । सत्त्वापत्तिश्रवुर्थी स्थानतोऽससिक्तनामिका । पदार्थमावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता' इति । तत्र यथोक्ता साधनसपत् मुमुक्षान्ता प्रथमा । श्रवणमननास्थिवचारात्मिका द्वितीया । निदिध्यासनरूपा तृतीया । एताः साधनभूमयः । सत्त्वापत्तिश्रह्मसाक्षात्काररूपा चतुर्थी फलभूता । यसा योगी कृतार्थोऽपि जीवन्मुक्तिमुख पुष्कलं नानुमवति । परासिस्रो जीवन्मुक्तरवान्तरमेदाः । तत्रापि पश्चम्या भूमौ स्वय स्थितः स्वयमेव व्युत्तिष्ठति । षष्ठवा परप्रयत्नन सप्तम्या तु न स्वतः ध्रमञ्चत्वत्वान्तरमेदाः । तत्रापि पश्चम्या भूमौ स्वय स्थितः स्वयमेव व्युत्तिष्ठति । षष्ठवा परप्रयत्नन सप्तम्या तु न स्वतः

पुन अकारान्तरेण बुभुत्समान प्रच्छतीखनधाय अकारान्तरेण तस्य लक्षणादिक पश्चिम स्टोकै॰ श्रीमगनानुनाच—यस्तानत्कै-लिक्नैथुंको गुणातीतो भनतीति प्रश्नस्त्योत्तर श्र्णु— प्रकाश च सत्त्वकार्यं, श्रश्चितं च रज कार्यं, मोह च तम कार्यम् । उपलक्षणमेतत् । सर्वाण्यपि गुणकार्याणि यथायथ सश्रद्धतानि स्वतामश्रीनशादुद्भृतानि सन्ति दु खरूपाण्यपि दु खबुद्धा यो न हेष्टि, तथा विनाशसामश्रीनशाचिश्चतानि तानि युस्कूपाण्यपि सन्ति युखबुद्धा न काङ्मति न कामयते स्वप्नविन्यथ्यासनिश्चयात्, एताहशद्वेषरागश्च्यो य स गुणातीत उच्यत इति चतुर्यश्चोकगतेनान्वय । इद च स्वात्मप्रस्थकं लक्षण स्वार्थमेन न ५ भाष्योत्कर्वश्विका।

भवतीति प्रश्नस्थोत्तरमाह । प्रकाश च सत्त्वकार्यं, प्रवृत्ति च रज कार्यं, मोहमेव च तम कार्यं । चकाराः सत्त्वादिसर्वकार्याणां समु-बयार्था । इस्रेतानि सप्रवृत्तानि सम्यग्विषयमावेनोद्भृतानि न द्वेष्टि यथाऽविद्वान् । मम तामस प्रस्यो जात तेनाह मृद्ध तथा राजसी प्रवृत्तिमेमोत्पन्ना दु खात्मिका तेनाह रजसा प्रवर्तित प्रचित्रत सक्ष्पात् कष्ट मम वर्तते योऽय खक्ष्पावस्थानात् अशः । तथा सात्त्विको गुण प्रकाशात्मा मा विवेकित्वमापादयन् सुखेन च सजयन् बष्टातीति सप्रवृत्त सत्त्वादिकार्यं द्वेष्टि न तथा सम्य व्दिश्तिन गुणातीतो निवृत्तानि काङ्कृतीत्यर्थः । सर्वत यथाचाविद्वान् सात्त्विकादि पुरुष सत्त्वादिकार्याण्यात्मानं प्रति प्रकाशादीनि निवृत्तानि काङ्कृति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्कृतीत्यर्थं । एवविष्यो यः स गुणातीत उच्यत इति चतुर्थस्थेनान्वय । एता-

तस्य कक्षणादिक श्रीभगवानुवाच—प्रकाशं चेत्यादिषद्भिः । तत्रैकेन कक्षणमाद । प्रकाश चेति । प्रकाश च 'सर्वद्वारेषु देहेऽसिन्' इति पूर्वोक्त सत्त्ववार्यं, प्रवृत्ति च रज्ञकार्यम् , मोद च तमसः कार्यम् । उपकक्षणमेतस्तत्त्वादीनाम् । सर्वाण्यपि कार्याणि यथायथ संप्रवृत्तानि स्वत प्राप्तानि सन्ति दु खबुष्या यो न देष्टि, निवृत्तानि च सन्ति दुखबुष्या न काङ्क्षति, गुणातीत स ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

बोगिनलोषु प्रकासादियु न रज्यन्ते न द्रेयवन्तो भवन्ति अपितु केवलपिण्डधर्मत्यैते स्थिता न मा स्रोमियतुमलमिति मन्याना गुणातीता

# उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥ २३॥

#### र शीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्वत्वादात्मविषयमेवैतल्लक्षणम् । निह स्वात्मविषयं द्वेषमाकाङ्कां वा परः पद्यति ॥ २२ ॥ अधेदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनमाह—उदासीनेति । उदासीनवद्यथोदासीनो न कस्य-चित्पक्षं भजते तथायं गुणातीतत्वोपायमार्गेऽवस्थित आसीन आत्मविह्वणैर्यः संन्यासी न विचाल्यते विवेकदर्शनावस्थातः । तदेतस्पुरीकरोति । गुणाः कार्यकारणविषयाकारपरिणता अन्योऽन्य स्मिन्वर्तन्त इति योऽवतिष्ठति । छन्दोभङ्गभयात्परसैपद्मयोगः । योऽनुतिष्ठतीति पाठान्तरम् ।

#### २ आनम्द्गिरिव्याक्या ।

परमत्यक्षस्वाभाव प्रपञ्चयति—नहीति । आश्रयो विषय ॥ २२ ॥ कैछिङ्गेरित्यादि परिद्वत्य द्वितीय प्रभं परिहरति—अधिति । दशन्त व्याचरे—यथिति । उपेक्षकत्य पक्षपाते तत्त्वायोगादित्यधं । आत्मविदारमकौटस्थ्य- ज्ञानेनासीनो निवृत्तकर्मृत्वाभिमानोऽप्रयतमानो भवतीति दार्श्वान्तकमाह—तथिति । गुणातीतत्वोपायमार्गो ज्ञान- भेव । शब्दाविभिविषयेरस्य कूटस्थत्वज्ञानाधान्यवनमाशङ्क्ष्याह—गुणैरिति । उपनताना विषयाणां रागद्वेषद्वारा प्रवर्तकत्वमित्येतस्थयक्वयति—तदेतदिति । योऽवतिष्ठति स गुणातीत इत्युत्तरत्र सबन्ध । अवपूर्वस्य तिष्ठतेरात्म- नेपदे प्रयोक्तव्ये कथ परसीपदिमत्याशङ्क्ष्याह—छन्दोभङ्गेति । पाठान्तरे त बाधितानुवृत्तिमात्रमनुष्ठानम् । करणा- कारपरिणतानां गुणानां विषयाकारपरिणतेषु तेषु प्रवृत्तिनं ममेति पश्यश्चस्वत्या कूटस्थदिष्टमास्मनो न ज्ञहाती-

#### रे नीळकण्डव्याख्या ( बहुर्घरी )।

पंरतो वा ब्युत्तिष्ठति । सोयं नित्यसमाधिस्यः प्रकाशमित्यनेन स्रोकेनोक्त ॥ २२ ॥ अथ षष्ठवा पदार्थामावन्यां गतो श्रक्षविद्वरीयानुच्यते—उदासीनविदिति । योय समाधानुदासीन इवास्ते व्युत्थाने किमपि प्रयोजनमपश्यन् । इदं मम कर्तव्यमस्तीति वासनाशून्यत्वात् । य आस्ते एव नतु परप्रयत्नमन्तरेण कदाचिदिप गुणैर्विचाल्यते । परेण व्युत्था- पितोऽपि गुणान्यस्यन् गुणा वर्तन्त इत्थेव ज्ञात्वा योऽवतिष्ठति स्तव्यएव वर्तते नतु गुणकृतैरिष्टानिष्टस्पर्शैरिङ्गते चलति । अयमर्थः—यथा कश्चिद्धज्ञानो रसनामौक्यात्स्वय शाकादिरस न विन्दति । परेण ज्ञापितोऽपि कचिद्रसवि- शेषमुपलभ्यापि तत्रोदासीन एवास्ते । झटित्येव विशेषदर्शनस्य तिरोधानाज्ञ तत्कृत सुख दुःख वा पश्यति तद्भद्यं

#### ४ मधुसुत्तीव्याक्या ।

परमार्थम् । निह साश्रितौ द्वेषतद्भावौ रागतद्भावौ च पर प्रखेतुमहिति ॥ २२ ॥ एवं लक्षणमुक्तवा गुणातीत किमाचार इति द्वितीयप्रश्रस्य प्रतिवचनमाह त्रिभि —यथोदासीनो द्वयोविवदमानयो कस्यचित्पक्षमभजमानो न रज्यति न वा द्वेष्टि तथाय-मात्मविद्वागद्वेषग्रून्यतया खखरूप एवासीनो गुणै झुखरु खाद्याकारपरिणतैयों न विचाल्यते न प्रच्याव्यते खरूपादस्थानात् किंतु गुणा एवैते देहेन्द्रियविषयाकारपरिणता परस्परसिन्वर्तन्ते ममलादिलस्थेनैतत्सर्वमासकस्य न केनापि भास्यधर्मेण सबन्ध , खप्रवन्मायामात्रश्राय भास्यप्रयो जड , खयज्योति खभावस्लह परमार्थसत्यो निर्विकारो द्वेतग्रुन्यश्रेलेव निश्चित्य य खरूपेऽ-

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

हशसिर्वं जनकसंबन्धो नास्ति नलन्यस्पेति ध्वनयन्सबोधयति है पाण्डवेति । एतिबह्वदत्त्व गुणातीतस्य लक्षण सार्थमेव स्वात्म-प्रस्यक्षलात् । न परप्रस्यक्ष स्वात्मविषयस्य द्वेषस्याकाङ्क्षायाद्य परेरदश्यत्वात् ॥२२॥ कैलिङ्गेरिस्याविप्रश्न समाधायायेदानीं किमाचार इति प्रश्नस्योत्तरमाह त्रिमि । उदासीनवत् यथोदासीनो न कस्यचित्पक्ष भजते तथा कौटस्थ्यज्ञानेन निवृत्तकर्तृत्वाभिमान आत्मवित् गुणातिक्रमणोपायमार्गे तत्त्वज्ञानेऽवस्थित आसीन आत्मविवेकदर्शनावस्थातो गुणैर्न विचाल्यते न प्रच्यान्यते तदेतत्स्पष्टयति । गुणा कार्यकरणविषयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन्वर्तन्ते नाहमिस्येव निश्चिस्य य कूटस्थज्ञानेऽविष्ठिति तेन नेष्नते न वलति स्वरूपावस्थ एव भवतीस्थर्य । अवपूर्वस्य तिष्ठतेरात्मनेपदे प्रयोक्तव्ये छन्दोभङ्गभयात्परसीपदप्रयोग- कृतः । अनुदृष्ट्यस्य

#### ६ श्रीवरीव्याक्या ।

डन्यत इति चतुर्थेनान्वय. ॥ १२ तदेव स्वसवेश तस्य रुक्षणमुन्तवा परसंवेश तस्य रुक्षण वक्तु किमाचार इति दितीयप्रश्वस्थो-चरमाइ---- उदासीनवदिति त्रिक्षिः । उदावीनवत्साक्षितया मातीन. स्वित सन् गुणैग्रुंणकार्यं सुखदु-स्वादिनियां न विचाश्यते स्वरूपान्न प्रच्याव्यते स्वितृतु गुणा एव स्वकार्येषु वर्तन्ते, प्रतैमैम संबन्ध एव नास्तीति विवेशकानेन यस्तूष्णीमवैतिक्रति । परसैप-

#### ७ अभिनक्युप्ताचार्यव्याक्या ।

भवतित । अत एवाह-चा अहो निर्विवेकशिष्ठति स एव मा सन्याद्धानासू । तथाहि नेह्नते न स्वरूपाव्यवते । अत्र चौरावः सर्वेवासा-

## समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाश्रनः । तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

नेक्नते न चलति । सक्तपावस्य एव भवतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ किच—समदुःखेति । समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य स समदुःखसुखः । स्वस्थः सात्मनि स्थितः प्रसन्न । समलोष्टाश्मकाञ्चनो लोष्ट चाश्मा च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाश्मकाञ्चन । तुन्यियाप्रियः प्रियं चाप्रियं च प्रियाप्रिये समे यस्य सोऽय तुन्यिप्रयाप्रियः । धीरो धीमान् । तुन्यिनन्दात्मसंस्तुतिः निन्दा चात्मसंस्तुतिश्च तुन्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य यतेः स तुन्यिनन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ किंच—मानापमानयोरिति । मानापमानयोस्तुन्यः समो निर्विकारः । तुन्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यप्युदासीना

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

स्याह—नेङ्गत इति ॥ २३ ॥ गुणातीतस्य लिङ्गान्तरमाह—किचेति । तयो समत्व रागद्वेषानुत्पादकतया स्वकीयत्वाभिमानानास्पद्त्व प्रसन्नत्व स्वास्थ्याद्प्रच्युतिरविक्रियत्वम् । विद्वदृष्ट्या प्रियाप्रिययोरसंभवेऽपि लोकदृष्टि माश्रित्याह—प्रियं चेति । प्रियाप्रियप्रहणेन गृहीताना काञ्चनादीना ब्राह्मणपरिव्राजकवत्प्रथग्प्रहणम् । निन्दा दोषोक्तिरात्मसस्तुतिरात्मनो गुणकीर्तनम् ॥ २४ ॥ इतश्च गुणातीत शक्यो ज्ञातुमित्याह—किचेति । मान सत्कारस्तिरस्कारोऽपमान । परदृष्ट्या यो सखिशत्र तयो पक्षयोनिविदेशेषो न कस्वचित्पक्षे तिष्ठतीत्याह—तुल्य ३ नीलकण्डव्याक्वा (चतुर्थरी)।

श्चेयः ॥ २३ ॥ अथ पश्चम्या भूमावसंसक्तिनामिकाया स्थितो ब्रह्मविद्वर उच्यते—समिति । समाधौ समे दु खसुखे यस स समदु खसुखः । खस्थः खेनैव खेन्छ्रयैव तिष्ठतीति खस्थ । यदा तु न समाधाविच्छा तदा स्वयमेव
च्युत्तिष्ठतीति भावः । सोऽपि व्युत्थानावस्थाया समलोष्टाश्मकाश्चनो विरक्त इत्यर्थ । तुल्यित्रयाप्रियः तुल्यिनन्दात्मसस्तुतिश्च । प्रियाप्रिययोर्निन्दास्तुत्योश्च प्राप्तौ तुल्यो हर्षविषाद्वशून्य । अत्र हेतुर्घीर इति । यथा कश्चिच्छ्ररस्तितप्रहारवेदनार्तोऽपि न व्यामुद्धित धैर्याद्वेदना चानुभवित तद्भदय हर्षविषादावनुभवन्नपि धैर्यान्न चलति । पूर्वस्य तु
जातायामपि वेदनाया हर्षाचुद्य एव नास्ति । तत्पूर्वस्य तु वेदनैव नास्तीति भेद । एतेन श्लोकत्रयेण सर्वेषा जीवम्मुक्ताना समाधौ लिङ्गानि तत्सवेद्यान्याचाराश्च परसवेद्यानि लिङ्गान्युक्तानि ॥ २४ ॥ अथ चतुर्थ्यो भूमौ सत्त्वापत्तिसञ्चाया स्थितस्य योगिनः समाधिसुखामावेन स्वसवेद्यलिङ्गाभावाक्तविश्चयेन द्वैतस्य बाधालिङ्गमाचारश्च परस-

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

विष्ठस्वितिष्ठते । 'यो तु तिष्ठति' इति वा पाठस्तत्र तु प्रथक्कार्य । नेक्कते नातुव्याप्रियते कुत्रचित् गुणातीत स उच्यत इति मृतीयगतेनान्वयः ॥ २३ ॥ समे दु खसुखे द्वेषरागग्रस्यतयानात्मधर्मतयाऽनृततया च यस्य स समदु खसुख । कस्मादेव यस्मात्त्वस्थ स्वस्मिकात्मन्येव स्थितो द्वेतदर्शनग्रस्यत्यात् । अतएव समानि ह्येपोपदेयभावरहितानि लोष्टात्मकाश्चनानि यस्य स तथा । लोष्ट पासुपिण्ड । अतएव तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदु खसाधने यस्य हितसाधनलाहितसाधनलाबुद्धिविषयलामावे-मोपेक्षणीयलात् । धीरो धीमान् धृतिमान्वा । अतएव तुल्ये निन्दात्मसस्तुती दोषकीर्तनगुणकीर्तने यस्य स गुणातीत उच्यत इति द्वितीयगतेनान्वय ॥ २४ ॥ मान सत्कार आदरापरपर्याय, अपमानिक्तरस्कारोऽनादरापरपर्यायस्त्रयोस्तुत्यो ५ भाष्योक्कार्वरिषका ।

पञ्चमस्य लघुलिनयमात् । 'अनुतिष्ठति' इति वा पाठान्तरम् ॥ २३ ॥ किंच समे रागद्वेषानुत्पादकतया खीयलाभिमानानास्पदे दु ख-सुले यस्य स समदु लसुल खस्मिक्नविकिये आत्मिनि स्थित खरूपान्न कदापि प्रच्युत । समानि अहेयोपादेयानि लोष्टावीनि यस्य स यतस्तुल्ये समे प्रियाप्रिये यस्य स धीरो धीमान् । अतएव तुल्ये निन्दात्मसस्तुती यस्य स गुणातीत उच्यत इति परेणान्वयः ॥ २४ ॥ मान सत्कारोऽपमानस्तिरस्कारस्तयोर्मानापमानयोस्तुल्य समो निर्विकार परदृष्ट्या यौ मित्रशत्रू तयो पक्षयोस्तुल्यो न

६ श्रीषरीज्यास्था।
दमार्षम् । नेङ्गते न चळति ॥ २३ ॥ अपिच—समेति । समे सुखदु खे यस्य । यतः स्वस्य स्वरूप एव स्थित । अतएव
समानि कोष्टाइमकाञ्चनानि यस्य । तुल्ये त्रियात्रिये सुखदु खहेतुमूते यस्य । धीरो धीमान् । तुल्यो निन्दा च आत्मस्तुतिश्च यस्य
॥ २४ ॥ अपिच—मानापमानयोरिति । मानेऽपमाने च तुल्य , मित्रपक्षेऽरिपक्षे च तुल्य , सर्वोन्दृष्टादृष्टार्थानारम्मानुष्य-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या । रम्भाणां शरीरारम्भकेन्द्रियादिस्वभाव एव यस्प्रवर्तते नतु फल किंचिदहमभिसद्ध इति स्थिरबुद्धिः ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

## सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

भवन्ति केचित्साभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्तीति तुल्यो मित्रारिपक्षयोरित्याह । सर्वारम्भारित्यागी दृष्टदृष्टार्थानि कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्भा सर्वानारम्भान्यरित्यक्त । सर्वारम्भपरित्यागी देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरित्यागीत्यर्थ । गुणातीतः स उच्यते । उदासीनवदित्यादि गुणातीतः स उच्यत इत्येतदन्तमुक्त यावयत्नसाध्यं तावत्संम्यासिनानुष्टेय गुणातीतत्वसाधन मुमुक्षोः स्थिरीभूत तु स्वसंवेद्यं सहुणातीतस्य यतेर्वक्षणं भवतीति ॥ २५ ॥ अधुना कथ च त्रीन्गुणानतिवर्तत इति प्रश्रस्य प्रतिवचनमाह—मां चेति । मां चेश्वर नारायण सर्वभूतहृद्याश्चितं यो यतिः कर्मी वाऽव्यभिचारेण न कदाचियो व्यभिचरति

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

इति । विदुषो मित्रादिबुद्धभावात्तुल्यो मित्रारिपक्षयोरित्ययुक्तमित्याशङ्काह—यद्यपीति । सर्वकर्मत्यागे देहधारण-मित्राभावात्त त्यादित्याशङ्काह—देहेति । उक्तविशेषणो गुणानीतो ज्ञातव्य इत्याह—गुणेति । यदुक्त-सुपेक्षकत्वादि तद्विद्योदयात्पूर्व यवसाध्य विद्याधिकारिणा ज्ञानसाधनत्वेनानुष्ठेयसुत्पन्नाया तु विद्याया जीवन्यक्त-स्थोक्तधर्मजात स्थिरीभूत स्वानुभवसिद्धलक्षणत्वेन तिष्ठतीत्युक्ते धर्मजाते विभाग दर्शयति—उदासीनवदित्या-दिना ॥ २५ ॥ प्रश्रद्वयमेव परिद्वत्य तृतीय प्रश्न परिहरति—अधुनेति । मच्छब्दस्य ससारिविषयत्व व्यावत्यति— ईश्वरमिति । तत्रैव नारायणशब्दान्मूर्तिमेदो व्यावत्यंते । तस्य ताटस्थ्य व्यवच्छिनत्ति—सर्वेति । मुख्यामुक्याधि-३ नीडकण्डव्याच्या (चत्र्वरी) ।

वैद्यएव तदाह—मानेति । यथाहि परीक्षक कूटकार्षापणस लामे विनाशे वा इपैविषादशून्यो नच तल्लामार्थे यलमारमते, मूहस्तु ताभ्या बाध्यते तल्लामार्थे यल चारमते, एव विद्वान् द्वेत मरुमरीचिकाहृदसमान पश्यन् तत्र मानापमानयोगी मित्रारिपक्षयोगी तुल्यएव नत्वन्यतरलामाय परिहाराय वा यलमारमते अतो गुणातीत इत्युच्यते । सर्वत्र पदार्थः स्पष्ट ॥ २५ ॥ अथ कथ त्रीन्गुणानतिवर्तत इत्यस्रोत्तर विवक्षन् साधनभूतासु तिसृषु भूमिषु तृतीयां तनुमानसामाह—मांचेति । यश्च साधको मा शत्यगात्मानम् । चकारस्त्वर्थे पूर्वभूमिस्थापेक्षयास वैलन्

४ मघुसुदुनीव्याख्या ।

हर्षविषादशून्यो निन्दास्तुती शब्दरूपे मानापमानौ तु शब्दमन्तरेणापि कायमनोव्यापारविशेषाविति मेद । अत्र पकार-वकारयो पाठविकल्पेऽप्यर्थ स एव । तुल्यो मित्रारिपक्षयोर्मित्रपक्षन्यवारिपक्षस्यापि द्वेषाविषय स्वयं तयोरनुमहनिमहशून्य इति वा । सर्वारम्भपरित्यागी आरभ्यन्त इत्यारम्मा कर्माणि तान्सर्वान्परित्यक्त शील यस्य स तथा । देहयात्रामात्रव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरित्यागीत्यर्थ । उदासीनवदासीन इत्यायुक्तप्रकाराचारो गुणातीत स उच्यते । यदुक्तमुपेक्षकत्वादि तद्विद्योदयात्पूर्व यक्तमाध्य विद्याधिकारिणा साधनत्वनातुष्ठेयमुत्पचाया तु विद्याया जीवन्युक्तस्य गुणातीतत्योक्त धर्मजातमयक्रसिद्ध लक्षणत्वन तिष्ठतीत्यर्थ ॥ २५ ॥ अधुना कथमेतान्गुणानिवर्वतं इति तृतीयप्रश्रस्य प्रतिवचनमाह—चस्त्वर्थ । मामेवेश्वर नारायणं सर्वभृतान्तर्यामिण मायया क्षेत्रज्ञतामागत परमानन्दघन भगवन्त वासुदेवमव्यभिचारेण परमप्रेमलक्षणेन भक्तियोगेन द्वादशान

५ माध्योत्कवदीपिका।

कस्यन्तित्यक्ष भजतीत्यर्थं । दृष्टादृष्टार्थानि कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्मास्तान्सर्वारम्भास्त्यक्त शील यस्येति देह् घारणमात्रनिमित्तव्यति रेकेण सर्वारम्भपरित्यागीत्यर्थं । एतादृशो य स गुणातीत उच्यते सर्वारम्भपरित्यागीत्येतदन्त यावद्यक्रसाध्य तावद्धणातीतत्वसाधन विरक्तेन मुमुक्षुणानुष्ठेय स्थिरीभूत तु जीवनमुक्तस्य गुणातीतत्य स्वभावभूत्तत्वादयन्नित्व लक्षण भवति ॥ २५ ॥ प्रश्नद्वय समा धायेदानीं कथमेतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते इति तृतीयप्रश्रस्य प्रतिवचनमाह—मामिति । च पूर्वोक्तगुणातीतलक्षणस्य मुमुक्षुणा प्रयक्तसाध्यस्य समुचयार्थं । मामिश्वरं नारायण सर्वभूत्दृद्वयाश्रित यो यति कर्मी वाऽव्यभिचारेण व्यभिचारक्रत्येन निष्कामेण

६ श्रीघरीव्याक्या ।

मान्परित्यक्त शील यस । स प्वभूताचारयुक्तो गुणातीत उच्यते ॥ २५ ॥ कथ चैतास्त्रीन्गुणानतिवर्वत इत्सस प्रश्नस्रोक्तरमाइ— माचेति । चशब्दोऽवधारणार्थं । मामेव परमेश्वर श्रीनारायणमञ्चामचारेणैकान्तमक्तियोगेन य सेवते स प्रतान्गुणान्समतील अभिनवग्रप्ताचार्यक्याच्या

अनेन मूळमूत्रयुपाययुपिद्शति-माचेति । चझन्दोऽवधारणे। यो मामेव सेवते । अनेन फळादिसाकाङ्श्रो मामङ्कत्वेनाश्रयति फळ प्रधा-नत्येति निरक्तः । अत्रष्ट्व नास्याव्यक्षिचारिणी अकिः फळ प्रति अतावारथावानिति । यस्तु फळ किंविद्य्यनभिक्ष्यन्किमिति तद्छी-

### ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्य त्रहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

भक्तियोगेन भजनं भक्तिः सैव योगस्तेन विवेकज्ञानात्मकेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्समती-त्यैतान्यथोक्तान्त्रह्मभूयाय भवनं भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्पते । समर्थो भवतीत्यर्थः ॥ २६ ॥ कुत पतित्रष्ठच्यते—ब्रह्मणः परमात्मनो हि यसात्प्रतिष्ठाहं प्रतितिष्ठत्यसिन्निति प्रतिष्ठाहं प्रतितिष्ठत्यस्य व नित्यस्य

### २ आनम्द्गिरिज्याख्या ।

कारिमेदेन विकल्पः । भक्तियोगस्य यादिन्छकःतं व्यवच्छेतुमव्यभिचारेणेत्युक्तम् । तद्याचष्टे—नेति । भजन परम-प्रेमा स एव युज्यतेऽनेनेति योगः सेवते पराक्रित्तता विना सदानुसद्धातीत्यर्थं । स भगवदनुकृतसम्यग्धीसपद्मो विद्वाजीवद्मेवेत्यर्थं ॥ २६ ॥ विद्वान् बद्मेवेत्यत्र हेतु प्रच्छति—कृत इति । तत्रोत्तरमाह—उच्यत इति । ब्रह्मशब्दस्थासित वाधके युक्त्यार्थेप्रहणमभिन्नेत्याह—परमात्मन इति । त प्रति प्रत्यगात्मने यत्रतिष्ठात्व ततुप-पाद्यति—प्रतितिष्ठतीति । यद्मक्ष प्रत्यगात्मनि प्रतितिष्ठति तत्विविशेषणमित्यपेक्षायायुक्तम्—अमृतस्येत्यादि । वत्रामृतशब्देनाव्ययशब्दत्य पुनक्ति परिहरति—अविकारिण इति । नित्यत्यमपक्षयराहित्य तेन पूर्वाभ्यामपौन-१ नीनकण्डव्यास्था (वर्षारी)।

क्षण्य चोतयति । अव्यभिचारेण वृत्त्यन्तरानन्तरितेन भक्तियोगेन मिथ भगवति तैल्धारावद्विच्छिन्नवृत्तिप्रवाहि-भनं प्रणिधानरूपेण योगेन सेवते ध्यायति स एव सूक्ष्मीकृतचित्त एतान् गुणान् समतीत्य ध्यानपरिपाकान्ते सत्त्व-भिष बाधित्वा ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय कल्पते योग्यो भवति । 'भुवो भावे' इति भवतेर्भावे क्यप् ॥ २६ ॥ विषय-प्रदर्शनद्वारा विचारणाख्या द्वितीया भूमिमाह—ब्रह्मणो हीति । ब्रह्मणो वेदस प्रतिष्ठा तात्पर्येण पर्यवसानस्था-ममहमेव । अमृतस्य कर्मब्रह्मोभयदर्शनद्वाराऽमृतसाधनस्य । अव्ययस्य अनादित्वादनन्तत्वाचापौरुवेयत्वेनाप्रामाण्य-श्रद्धाकल्डङ्कशून्यस्य । स्वतःप्रमाणभूतस्थेत्वय्रं । एतेनोपक्रमोपसहारादिपर्यालोचनया वेदाविरुद्धतर्कोपकरणया कृत्सस्य

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

श्यायोक्तन य सेवते सदा चिन्तयित स मङ्क्तक एतान् प्रागुक्तान् गुणान् समतीत्य सम्यगतिकम्य द्वैतदर्शनेन बाधिला ब्रह्म-भूयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्पते समयों भवति । सर्वदा भगविचन्तनमेव गुणातीतलोपाय इल्पर्य ॥ २६ ॥ अत्र हेतुमाह—ब्रह्मणस्तत्पदवाच्यस्य सोपाधिकस्य जगदुत्पत्तिस्थितिल्यहेतो प्रतिष्ठा पारमार्थिक निर्विकल्पकं सिचदानन्दात्मकं निरुपाधिक तत्पदलक्ष्यमह निर्विकल्पको वासुदेव प्रतितिष्ठत्यत्रेति प्रतिष्ठा कल्पितह्रपरहितमकल्पितं ह्रपमतो यो मामनुपाधिक

### ५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

परमप्रमलक्षणेन भजन भक्ति सैव युज्यतेऽनेनेति योग तेन भक्तियोगेन तत्त्वज्ञानोत्पादकेन सेवते विषयचिन्ता विद्याय सदातुसद्धाति स भगवदनुमहकुनसम्यग्ज्ञानसपन्नो जीवनेवैतान्गुणान्यथोक्तान्समतील सम्यगतिकम्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय
कल्पते समर्थो भवतील्यथ ॥ २६ ॥ योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन मा सेवते स गुणान्समतील ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्यन्न हेतुमाह—
ब्रह्मणो हीति । हि यसाइह्मण परमात्मनोऽह प्रलगात्मा प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठल्यस्मिन्नित प्रतिष्ठा यत् ब्रह्म प्रत्यगात्मिन प्रतिष्ठिति । तिहिश्विनिष्ठ । अमृतस्याविनाश्चिन अव्ययस्याविकारिण । शाश्वतस्य निलस्यापक्षयरितस्य । तेन न पौनक्त्यम् । धर्मस्य
धर्मज्ञानस्थल्यं । युलस्य ज्ञागयोगधर्मप्राप्यस्यानन्दरूपस्येन्द्रियसवन्धोत्य युल व्यावर्तयितुमाह । ऐकान्तिकस्याव्यभिचारिण ।
अमृतादिस्तभावस्य परमात्मन- प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा यस्मात्तसात्सम्यग्ज्ञानेन स परमात्मिति निश्चीयते तदेतद्रह्म भूयाय कल्पते
इत्युक्त । यया चेश्वरक्षक्तया भक्तानुप्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्म प्रवर्तते सा शक्ति ब्रह्मैवाह शक्तिक्षक्तिमतोरमेदादिस्यभिप्राय । यहा
ब्रह्मशब्दवाच्यलात्सिवक्रपक ब्रह्म ब्रह्मश्रज्ञवित्रतीयोते तस्य ब्रह्मणो निर्विकरपकोऽहमवाच्यः प्रतिष्ठाश्रय । सविकरूपक ब्रह्म

### ६ श्रीषरीज्याख्या । सम्यगतिकस्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय मोक्षाय करपते योग्यो भवति ॥ ६६ ॥ तत्र हेतुमा**र—ब्रह्मणो होति । हि** यसाद्रह्मणोऽदं

७ अभिननगुप्ताचार्यव्याच्या ।

कमञ्जित्रश्रमीति पर्यञ्ज्यसानोऽपि निरन्तरभगवङ्गक्तिवेषविद्धतान्तकरणतया कण्टिकतरोजवान्वेषभावतञ्जविस्कारतरववनपुरुकपरिः

१ भीमच्छाकरमाध्यम्।

धर्मस्य श्वानयोगधर्मप्राप्यस्य सुस्रस्यानन्द्ररूपस्यैकान्तिकस्याव्यभिचारिणः । अमृतादिस्वभावस्य पर-मात्मनः प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्द्वानेन परमात्मतया निश्चीयते । तदेतद्वस्वभूयाय कल्पत इत्यु-कम् । यया चेश्वरशक्तया भक्तानुप्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिर्वसैवाहं शक्तिशक्तिमतोरनन्यत्वादित्यभिप्रायः । अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात्सविकल्पकं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणो

२ आनन्दगिरिन्याक्या।

हत्त्त्यम् । प्रसिद्धार्थस्य धर्मशब्दस्य ब्रह्मण्यनुपपित्तमाशक्काह—क्षानिति । अर्थेन्द्रियसन्धोर्थः सुख ब्यावर्वयितुमैकान्तिकस्येत्युक्तम् । अक्षरार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह—अमृतादीति । प्रतिष्ठा यस्मादिति पूवण सबन्धः । तसास्प्रस्यगास्मा परमात्मतया निश्चीयते सम्यग्ज्ञानेनेति योजना । अस्य श्लोकस्य पूर्वश्लोकेनेकवाक्यतामाह—तदेतदिति ।
विवक्षितं वाक्यार्थं प्रपञ्चयति—ययेति । सा शक्तिबंद्योनेति कथं सामानाधिकरण्यं तन्नाह—श्लाकीति । व्याक्यानान्तरमाह—अथवेति । विशेषणानि पूर्ववद्योनक्त्यानि नेतव्यानि । तदनेनाध्यायेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगस्य ससार३ नीळकण्डम्याक्यां (चतुर्थरी)।

वेदस्य तात्पर्ये मद्दर्शनकामेन निर्णेतव्यमिति विचारणाख्या द्वितीया भूमिरुक्ता । हेतुफलोपदर्शनमुखेन शुमेच्छा-ख्या प्रथमा भूमिमाह—शाश्वतस्थेति । काम्यधर्मवत्फलदानेन नाशाभावात् भगवत्यर्पितो नित्यो धर्मः शाश्वत । विविदिषादिपारम्पर्येण मोक्षाख्यशाश्वतफलहेतुत्वात् । शाश्वतस्य च धर्मस्य प्रतिष्ठा परम प्राप्य फलमहमेव । तथा ऐकान्तिक विषयसङ्गजन्यसुखव्यभिचारि खरूपभूत मोक्षसुख तसापि प्रतिष्ठा पराकाष्टा अहमेव । एव निष्काम-धर्मेण विशुद्धचित्तसेकान्तिकसुखेच्छा भवति सेय शुभेच्छाख्या प्रथमा भूमिः । अत्र परा परा भूमिमारोद्धमशक्तस्य ४ मञ्जसदनीव्याख्या।

बद्ध सेवते स ब्रह्मभूयाय कल्पत इति युक्तमेव । कीदशस्य ब्रह्मण प्रतिष्ठाह्मिस्याकाङ्क्षाया विशेषणानि । अमृतस्य विनाशरहितस्य अव्ययस्य विपरिणामरहितस्य च शाश्वतस्यापक्षयरहितस्य च धमेस्य ज्ञानिष्ठालक्षणधर्मप्राप्यस्य सुखस्य परमानन्दरूपस्य ।
सुखस्य विषयेन्द्रियसयोगजल वारयति—ऐकान्तिकस्याव्यभिचारिण सर्वस्मिन्देशे काले च विद्यमानस्य । ऐकान्तिकसुखरूपस्थास्य । एतादशस्य ब्रह्मणो यसादह् वास्तव सहप तस्मान्मद्भक्त सत्तारान्मुच्यत इति भाव । तथाचीक ब्रह्मणा
भगवन्त श्रीकृष्णप्रति 'एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयन्योतिरानन्त आद्य । नित्योऽक्षरुखो निरम्न पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृत ' इति । सर्वोपाधिश्चन्य स्नात्मा ब्रह्म त्वमित्यर्थ । श्रुकेनापि ख्रुतिमन्तरेणैवोक्त 'सर्वेषामेव वस्तूना
भावार्थो भवति स्थित । तस्यापि भगवान्कृष्ण किमतद्वस्य रूप्यताम्' इति । सर्वेषामेव कार्यवस्तूना भावार्थं सत्तारूपः
परमार्थो भवति कार्योकारेण जायमाने सोपाधिके ब्रह्मणे स्थित कारणमत्तातिरिक्ताया कार्यसत्ताया अनभ्युपगमात् ।
तस्यापि भवत कारणस्य सोपाधिकस्य ब्रह्मणो भावार्थं सत्तारूपोऽर्थो भगवान्कृष्ण सोपाधिकस्य निरुपाधिके किपतत्वात्,
भ भाष्योत्कर्यदीपिका ।

विश्वनिष्टि । अमृतस्य मरणधर्मरहितस्याव्ययस्य व्ययरहितस्य किन शाश्वतस्य निसस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य च जितत्स्य किन त्राश्वतस्य निसस्य युक्तेव ब्रह्मभावप्राप्तिरिस्य । हि यैसाइह्मणोऽह् प्रतिष्ठा प्रतिमास्यानिभूत ब्रह्मेवाह यथा धनीभूतप्रकाश एव सूर्यभण्डल तद्विद्धर्य । तथाव्ययस्यामृतस्य निसस्य मोशस्य निस्यमु-क्कलात् । तथा तत्साधनस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य ग्रुद्धसत्त्वात्मकलात् । तथेकान्तिकस्य सुखस्य च प्रतिष्ठाह् परमानन्दरूपलात् इस्पर्र । लेद्धक्तस्त्वद्भावमाप्नोतुनाम कथतु ब्रह्मभावाय कल्पते ब्रह्मण सकाशात्त्वान्यलादिति तत्राह । ब्रह्मण परमात्मन प्रतिष्ठा पर्याप्तिरहमेव नतु मिद्धक ब्रह्मेखर्थ । तथामृतस्याव्ययस्य प्रतिष्ठाहमेव मन्येव मोश्च पर्यवसित । मत्प्राप्तिरेव मोश्च इस्पर्थ । तथा शाश्वतस्य निसस्य मोश्चकरस्य ध्रवस्य च पर्याप्तिरहमेव । ज्ञाननिष्ठालक्षणो धर्मो मध्येव पर्यवसितस्ततो न तेन मद्भिक्त किनित्प्राप्यमिस्यर्थ । तथा ऐकान्तिकस्य सुखस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दलात् । न मिद्धक किनित्प्राप्यमिस्यर्थ । तथा ऐकान्तिकस्य सुखस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दलात् । न मिद्धक किनित्प्राप्यमिस्यर्थ । तथा ऐकान्तिकस्य सुखस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दलात् । न मिद्धक किनित्याप्यमिस्यर्थ । तथा ऐकान्तिकस्य सुखस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दलात् । न मिद्धक किनित्याप्यमिस्यर्थ । तथा ऐकान्तिकस्य सुखस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दलात् । तथाहि 'ज्ञानभूमि ग्रुमेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता । विचारणा दितीया तु तृतीया तनुमानसा । सत्त्वापत्तिश्चर्या स्वता ससक्तिनामिका । पदार्थाभावनिक्षय वृत्यापत्ति साधनभूमय । ब्रह्मसाक्षात्कारक्त्या चतुर्था फलभूता। अस्या योगी कृतार्थोऽपि जीवन्युक्तिसुख पुष्कल नानुभवति। परास्तिको १ श्रीपरीक्वास्था।

प्रतिष्ठा प्रतिमा, वनीभृत प्रदौवाहम् । यथा वनीभृतः प्रकाश प्रव स्दंगण्डलं तद्ददेवेलर्थं । तथान्ययस्य नित्यस्यामृतस्य मोक्षस्य । अभिनवगुतावार्यन्यास्या ।

वर्तमानसिक्छसपातस्तूष्णीमारेनैदोत्तर प्रयष्कित सएवाव्यभिवारिण्या भगवतो महेश्वरखोग्रसक्या भक्या पवित्रीकृतो नान्य इति

<sup>🤋</sup> श्रीघरः, ६ मधुसूदनः 🥫 नीलक्षण्ठः,

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निर्विकल्पकोऽहमेव नान्यः प्रतिष्ठाश्रयः किविशिष्टसामृतसामरणधर्मकसात्ययस्य व्यय-दितस्य । किच शाश्र्वतस्य च निर्द्यस्य धर्मस्य ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्यकान्तिकनियतस्य च प्रतिष्ठा हमिति वर्तते ॥ २७ ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशाण्यभावतः इतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या।

कारणस्य पञ्चमक्षनिरूपणद्वारेण च सम्यग्ज्ञानम्य सकलसंसारनिवर्तकःविमयेतदुपपादयता मुमुक्षोर्येतसाध्य गुणैरः चाल्यत्वादि मुक्तस्यायत्वसिद्ध लक्षणमिति निर्धारितम् ॥ २७ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दगिरिक्वतौ चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४ ॥ ३ नीळकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

पूर्वा पूर्वा भूमिरुपदिश्यते । यथा ध्यानेनात्मनि पश्यन्तीत्यत्र निदिध्यासनाशक्तस्य साख्यनामा विचारस्तत्राप्यशक्तसः कर्मयोग उपदिश्यते तद्वत् ॥ २७ ॥ इति भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकाशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

### ८ मधुसूदनीव्याख्या।

किल्पतस्य चािवश्वानानितरेकाद्भगवत कृष्णस्य च सर्वेकल्पनिष्ठश्वान्तेन परमार्थसत्यनिरुपािवब्रह्मक्पलात् । अतः किमतद्वसु तस्माच्छ्रीकृष्णाद्ग्यद्वसु पारमाियक कि निरूप्यताम् । तदेवैक पारमाियक नान्यत्किमपीत्यर्थं । तदेतिदृष्टुपुक्त ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति । अथवा लद्भक्तत्वद्वावमाप्रोतु नाम कथ नु ब्रह्मभावाय करपते । ब्रह्मण सकाशात्तवान्यत्वादित्याक्क्र्याह—ब्रह्मण परमात्मन प्रतिष्ठा पर्याप्तिरहमेव नतु मद्भिन्न ब्रह्मस्थ्यं । तथामृतत्यामृतत्वस्य मोक्षस्य चाव्ययस्य सर्वथानुच्छेयस्य च प्रतिष्ठाहमेव । मग्येव मोक्ष पर्यविततो मत्प्राप्तिरेव मोक्ष इत्यर्थं । तथा चाश्वतस्य नित्यमोक्षफलस्य धर्मस्य ज्ञानिष्ठान्यस्य च पर्याप्तिरहमेव । ज्ञानिष्ठालक्षणस्य पर्याप्तिरेव मोक्ष इत्यर्थं । ज्ञानिष्ठालक्षणो धर्मो मय्येव पर्यविततो न तेन मद्भिन्न किलित्प्राप्यमित्यर्थं । तथैकान्तिकस्य सुपस्य च पर्याप्तिरहमेव परमानन्दरूपलान्न मद्भिन्न किलित्सुख प्राप्यमत्ती स्थर्थं । तसाध्यक्तमेवोक्त मद्भक्तो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ २०॥

पराकृतनमद्भन्ध पर ब्रह्म नराकृति । सौन्दर्यसारसर्वस्त्र वन्दे नन्दात्मज मह ॥ इति श्रीमत्परमहस० मधुसूदनसरस्रती० गुणत्रयविभागयोगविवरण नाम चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४॥ ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

जीवन्मुक्तरवान्तरमेदा । तत्रापि पश्चम्यामससिकनामिक्ताया स्थितो योगी ब्रह्मविद्वर खयमेवोत्तिष्ठते । षष्ठ्या पदार्थाभाविन्या स्थितो ब्रह्मविद्वरीयान् परप्रयत्नेन व्युत्तिष्ठते । सप्तम्या त्र्यंगाया ब्रह्मविद्वरिष्ठ न स्वत परतो वा व्युत्तिष्ठति । तत्र निखसमाधिन्यां स्थितो ब्रह्ममेत्रा । उदासीन इत्यनेनोपान्त्यभूमिग समदु खसुख इति पश्चम्या स्थितो मानापमानयोरिति चतुर्थ्या मा चेति तृतीयाया स्थितो योगी उक्त । विषयप्रदर्शनद्वारा विचारणाख्या द्वितीया भूमिमाह—ब्रह्मणोद्दीति । ब्रह्मणो वेदस्य प्रतिष्ठा तात्पर्येण पर्यवस्थान अहमेवायतस्य कर्मब्रह्मोपदर्शनद्वाराऽमृततावनस्याव्ययस्थानादिखादनन्तत्वाचापौरुषेयवेनाप्रामाण्यशङ्काकळ्ड्वर्य्यस्य स्वत प्रमाणभूतस्येखर्थं । एतेनोपक्रमोपसहारादितात्पर्यालोचनया वेदाविरुद्धतकोपकरणया क्रत्कस्य वेदस्य तात्पर्यप्रवर्शनकामेन निर्णतव्यसिति विचारणाख्या द्वितीया भूमिक्ता । हेतुफलोपदर्शनमुखेन ग्रुमेच्छाख्या प्रथमा भूमिमाह—शाश्वतस्यति । काम्यधर्मवत्पल्लदानेन नाशाभावात् । भगवद्यपितो नित्यो धर्म शाश्वत । विविदिषादिपारंपर्येण मोक्षाख्यश्चाध्वतस्य च प्रतिष्ठा परम प्राप्यमहमेव । तथा सुखस्यकान्तिकस्य मोक्षसुखस्य च प्रतिष्ठा अहमेव । सेय प्रथमा भूमि-रुक्ता । अत्र परा परा भूमिमारोद्धमशक्तस्य पूर्वा पूर्वा भूमिरुपदिश्यते इति तदेतव्यित्तिन्तरूप्य मत्रक्षित्राचा मार्गप्रदर्शकानामाचार्याणा न शोभतेऽत एतदगुक्त्या तेषा न्यूनता नापादनीया । तदनेन चतुर्दशाध्यायेन सर्वमुत्पयमान क्षेत्रक्षेत्रक्षस्योगाखयोत्यते यस्मिन्यणे च यथा सङ्ग ये वा गुणा यथा वा बद्धन्ति गुणेभ्यश्च मोक्षण यथा स्यात् मुक्तस्य च यळक्षण तत्सर्व प्रतिपद्यता तत्त्ववित्प्राप्य प्रस्थाभिक्त ब्रह्म प्रदर्शितम् ॥ २० ॥ इति श्रीमत्परमहस्य श्रीगीताभाष्योत्वर्वपिक्तिया चतुर्वशोऽध्याय ॥ १४ ॥

### ६ श्रीधरीब्याक्या।

च नित्यमुक्तत्वात् । तथा तत्साधनस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य, शुद्धसत्त्वात्मकत्वात् । तथा ऐकान्तिकस्याखण्डितस्य सुखस्य च प्रतिष्ठाऽह, परमानन्दैकरूपत्वात् । अतो मत्सेविनो मद्भावस्थावस्यभावित्वाद्युक्तमेवोक्त ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ २७॥ इति श्रीधरस्त्रामिविरचिताया सुवोधिन्या टीकाया चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

ज्ञेयम् । अहमेव हि ब्रह्मण प्रतिष्ठा । मथि सेन्यमाने ब्रह्म भवति । अन्यथा जडस्पतया ब्रह्म उपास्त्रमान मोक्षमि सीषुप्ताद्विशिष्टमेव प्रापयेदिति शिवम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ अत्र सद्रह — लखद्भक्तिरसावेशहीनाहकारविश्रमः । स्थितेऽपि गुणसमर्दे गुणातीतसमो यतः ॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरित्ते गीतातात्पर्यसम्हे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## पञ्चद्शोऽध्यायः।

श्रीमगवानुवाच ।

## जर्ध्वमूलमधःशाखमश्वतथं पाहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १॥

१ भीमच्छाकरसाप्यम्।

यसान्मद्धीनं कर्मिणा कर्मफलं ज्ञानिना च ज्ञानफलमतो भक्तियोगेन मा ये सेवन्ते ते मत्मसादाज्ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छिन्ति किमु वक्तव्यमारमनस्तत्त्वमेव सम्यग्विज्ञानन्त इस्यतो भगवानर्जुनेनापृष्टमप्यात्मनस्तत्त्व विवक्षुद्वाच—ऊर्ध्वमूलिमत्यादि । तत्र तावहश्चरूपक-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

शानेन गुणाखये दिशंते नाशित्वे तेषां विना शानेनानत्ययादनाशित्वे तेनापि तद्योग्यत्वा शान गुणा त्ययहेतुरित्याशङ्का निरस्य साक्षादेव श्रवणादिहेतु सन्यास विधित्मृत्रहात्वस्य परमपुरुपार्थता च विवश्चरध्या- यान्तरमारभते—यसादिति । कर्मिणो शानिनश्च शाखेऽधिकृतास्त्रत्र कर्मिणा कर्मानुकृत् फलमीश्वरायत्त 'फलमत उपपत्ते' इति न्यायाज्ज्ञानिनामपि तत्फलमीश्वरायत्तमेव 'ततो द्यस्य वन्धविपर्ययो' इत्युक्तत्वाद्, यसा- देव तसाद्ये भक्तयाख्येन योगेन मामेव सेवन्ते ते मत्मसादद्वारा ज्ञान प्राप्य गुणातीता मुक्ता भव- विविद्यतिस्थर्य । ये त्वात्मनस्त्रचमेव सदेहाद्यपोहेन जानन्ति ते तेन ज्ञानेन गुणातीता सन्तो मुक्ति गच्छ- नतीति किश्च वक्तव्यमित्यर्थसिद्धमर्थमाह—किमु वक्तव्यमिति । श्रात्मतत्त्वाज्ञान यत ससारहेतु, ज्ञान मोक्षानुकृत्वमतोऽर्जुनेन किं तदित्यपृष्टमपि तस्व भगवानुक्तवान्प्रशामावेऽपि तस्य तद्युत्पादनाभिमानादित्याह— अत इति । तस्वे विविद्यते किमिति संसारो वर्ण्यते तद्राह—तत्रेति । अध्यायादि सप्तम्यर्थ । वैराग्यमपि ३ नीलकण्यव्याप्य (श्वर्षरी)।

पूर्वाच्यायान्ते सुखसैकान्तिकस प्रतिष्ठा पराकाष्ठाहमित्युक्त तत्र किंलक्षण तत्सुख केन वा आवृत केन वा साधनेनास्थावरणभङ्गः केन वाधिकारिणा तत्प्राप्यमित्यादि वर्णयितु पश्चद्दशोऽध्याय आरभ्यते—ऊर्ध्वमूलामिति । ४ मञ्चस्वनीव्याक्या।

पूर्वाध्याये भगवता संसारबन्धहेतून्गुणान्व्याख्याय तेषामखयेन ब्रह्मभावो मोक्षो मद्भजनेन लभ्यत इत्युक्त भा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीलैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते 'इति । तत्र मनुष्यस्य तव भक्तियोगेन कथ ब्रह्मभाव इलाकाङ्क्षाया खस्य ब्रह्मख्तत्वापनाय स्त्रभूतोऽय श्लोको भगवतोक्त 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह्ममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च 'इल्स्य सूत्रस्य वृक्तिस्थानीयोऽय पश्चर्कोध्याय भारभ्यते । भगवत श्रीकृष्णस्य हि तत्त्व ज्ञात्वा तत्रेम भजनेन गुणातीत सन्ब्रह्मभाव कथमामुयाक्रोक इति, तत्र ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह्मिलादि-भगवह्मचनमाकर्ण्य मम तुल्यो मनुष्योऽय कथमेव वदतीति विस्मयाविष्टमतिभयाक्रव्या च किंचिद्पि प्रष्टुमशक्तुवन्त-मर्जुनमालस्य कृपया खस्रक्प विवश्च श्रीभगवानुवाच—तत्र विरक्तस्य ससाराद्भगवत्तत्त्वज्ञानेऽधिकारो नान्यथेति पूर्वाध्यायोक्त परमेश्वराधीनप्रकृतिपुक्षसयोगकार्य ससारवृक्षक्षपकल्पनया वर्णयति वैराग्याय । प्रस्तुतगुणातीतलोपायला-तस्य—सर्ज्ञमुत्रकृष्ट मूल कारण खप्रकाशपरमानन्दरूपलेन निल्यलेन च ब्रह्म, अथवोध्ये सर्वसारावाधेऽप्यबाधित

यसान्मदघीन कर्मिणा कर्मफल ज्ञानिना ज्ञानफल च 'फलमत उपपत्ते ' 'ततो हास्य बन्धविपर्थयों' इतिन्यायाभ्यामतो भित्ति-योगेन मा सेवन्ते ते मत्प्रसादाज्ज्ञानप्राप्तिकमेण गुणातीता मोक्ष गच्छन्तीति आत्मनस्तत्त्वमेव सम्यग्जानन्ति ते तेन ज्ञानेन गुणातीता सन्त मुक्तिं गच्छन्तीति किमु वक्तव्यमिखतोऽर्जुनेनाष्ट्रग्रमप्यात्मनस्तत्त्व विवश्चर्भगवानुवाच—ऊच्चेमूळिमित्यादि। श्रीवरीम्याक्या।

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

वैराग्येण विना ज्ञान न च मिक्तरत स्फुटम् । वैराग्योपस्कृत ज्ञानमीश पञ्चदश्चेऽदिशत् ॥ १ ॥
पूर्वाध्यायाम्ते 'मां च योऽम्यभिचारेण मिक्तयोगेन सेवते' इत्यादिना परमेश्वरमेकान्तमत्त्या मजतस्तरप्रसादकम्बज्ञानेन ब्रह्ममावो
भवतीत्युक्तम्, नचैकान्तमिक्तर्शन नाऽविरक्तस्य संभवतीति वैराग्यपूर्वक ज्ञानमुपदेष्टुकामः प्रथम तावस्तार्थकोकाभ्यां संसारस्वरूप

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कल्पनया वैराग्यहेतोः संसारसहपं वर्णयति, विरक्तस्य हि संसाराद्भगवत्तत्वज्ञानेऽधिकारो नान्य-स्येति—ऊर्ध्वमूल्लीति । ऊर्ध्वमूल्लं कालतः स्क्ष्मत्वात्कारणत्वान्नित्यत्वान्महत्त्वाच्चोर्ध्वमुच्यते ब्रह्मान्व्यक्तमायाद्याक्तिमत्तन्मूलस्येति सोऽय संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः । श्रुतेश्च 'ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शालः' इति । पुराणे च 'अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुप्रहोत्थितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चेव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महा-भूतविशास्त्रश्च विषयेः पत्रवास्तथा । धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदु स्रफलोदयः ॥ आजीव्यः सर्वभूताना

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

किमिति स्वयंते तन्नाह—विरक्तस्येति । इति वैराग्याय ससारवर्णनमिति शेष । नाशसभावनायै वृक्षरूपक बन्धहेतोर्दर्शयति—ऊर्ध्वमूळिमिति । कथ कालत स्कृत्मत्व तदाह—कारणत्वादिति । तदेव कथ कार्यापेक्षया नियतपूर्वभावित्वादिलाह—नित्यत्वादिति । सर्वद्यापित्वाचोत्कर्षं सभावयति—महत्त्वाचेति । उर्ध्वमुच्छितमुक्ष्ष्रसिति यावत्। तस्य कृत्रस्थस्य कथ मूल्य्वमित्याशङ्काह—अत्यक्ति । स्मृतिमूल्य्वेन श्रुति-मुद्राहरति—श्रुतेश्चेति । अवाद्ययो निकृष्टा शाला इव महदाचा यस्य स तथा । प्रकृते ससारवृक्षे पुराणसमिति माह—पुराणे चेति । अवाद्ययो निकृष्टा शाला इव महदाचा यस्य स तथा । प्रकृते ससारवृक्षे पुराणसमिति माह—पुराणे चेति । अव्यक्तमव्याकृत तदेव मूल तसार्यभवन प्रभवो यस्य स तथा तस्यैव मूलसाव्यक्तसाचु प्रहादतिहृद्धवादित्वा । वृक्षस्य हि शाला स्कृत्याद्वानित ससारस्य च बुद्धे सकाशान्नानापरिणामा जायन्ते नेन बुद्धिरेव स्कृत्यस्यस्थात्रचुरोऽय ससारवहरिन्द्र-याणामन्तराणि छिद्राणि कोटराणि यस्य स तथा । महान्ति भूतानि पृथिव्यादीन्याकाशान्तानि विशाला सम्भा यस्य स तथा । आजीव्यवमुणजीव्यत्व, ब्रह्मणाविष्ठितो वृक्षो ब्रह्मवृक्षस्थापि ज्ञान विना छेनुमशक्यतया सनातनश्चि रतन । एतच ब्रह्मण परस्यात्मनो वन वननीय समजनीयमत्र हि ब्रह्म प्रतिष्ठित वृक्षस्य तस्य ससाराख्यस्य तदेव ब्रह्म सारमूत्तमथवास्य ब्रह्मवृक्षस्थानविष्ठक्रस्य ससारमण्डलस्य तदेवह्नह्म वनमिव वन वननीय सभजनीय नहि

### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्धरी)।

'आनन्दाच्चेव खिवमानि भूतानि जायन्ते' इति श्रुतिप्रसिद्ध मानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरशतगुणविवृद्धानन्दसोपानपङ्के-रुपरिस्थित परमानन्दाद्वय वस्तु ऊर्ध्व तदेव मूल मूलकारणमस्य ससाराश्वत्थस्य तमूर्ध्वमूलम् । अधःशाख ऊर्ध्वा-द्धोऽधः सोपानस्थानीयाः शाखा इव शाखाः अन्यक्तमहृद्हकारपश्चतन्मात्राषोडशविकारहिरण्यगर्मविराद्प्रजापति-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

सर्वससारश्रमाधिष्ठान ब्रह्म तदेव मायया मूलमस्येत्यूर्ष्वमूलम् । अध इस्पर्वाचीना कार्योपाधयो हिरण्यगर्भाया गृह्यन्ते । ते नानादिकप्रसत्त्वाच्छाखा इव शाया अस्येत्यध्य शाख आञ्चाविनाक्षित्वेन न श्वोऽपि स्थातेति विश्वासान्हमश्वर्थ मायामय ससारष्ट्रक्षमव्ययमनाधनन्तदेहादिसन्तानाश्रयमात्मज्ञानमन्तरेणानुच्छेद्यमनन्तमव्ययमाहु श्रुतय स्मृतयश्च । श्रुतयस्तावत् 'कर्ष्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वरथ सनातन ' इसाया कठवळीषु पिठता , अवाश्चो निकृष्टा कार्योपाधयो महदहकारत-नमात्रादयो वा शाखा अस्येत्यवक्शाख इस्थ शाखपदसमानार्थ । सनातन इस्रव्ययपदसमानार्थम् । स्मृतयश्च 'अव्यक्तमूल-प्रभवक्तस्यैवानुप्रहोत्थित । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटर ॥ महाभूतविशाखश्च विषये पत्रवाक्तथा । धर्माधर्मप्रमुख्य पुष्पश्च सुखदु खफलोद्य ॥ आजीव्य सर्वभूताना ब्रह्मकृक्ष सनातन । एतद्रह्मवन चैव ब्रह्माचरति साष्टिवत् ॥ एत-

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

तत्रादी वृक्षरूपककल्पनया वैराग्यार्थं संसारखरूपं वर्णयति । भगवत्तत्त्वज्ञाने ससाराद्विरक्तस्यैवाधिकारात् । यक्तुं केचित्पूर्वाध्यायेन भगवता ससारबन्धहेत्न्गुणान् व्याख्याय तेषामखयेन ब्रह्मभावो मोक्षो मद्भजनेन लक्ष्यत इति मा चेखादिनोक्त तत्र मनुष्यस्य तव मक्तियोगेन कथ ब्रह्मभाव इलाकाङ्काया खस्य ब्रह्मरूपताज्ञापनाय सूत्रभूतो ब्रह्मणो हीति श्लोको भगवतोक्त । अस्य सूत्रस्य वृक्तिस्थानीयोय पश्चदश आरभ्यते । भगवत श्रीकृष्णस्य हि तत्त्व श्रात्वा तत्त्रेमभजनेन गुणातीत सन् ब्रह्मभाव कथमामुयात् लोक इति । तत्र ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहिमिलादिभगवद्वचनमाकर्ण्यं मत्तुष्यो मनुष्योऽय कथमेव वदतीति विस्पयाविष्टमप्रतिमया लज्ज्या च किमिप प्रष्टुमशक्कवन्तमर्जुनमालक्ष्य कृपया खस्बरूप विवक्ष श्रीभगवानुवाचेखवतारयन्ति तज्ञादर्तव्यम् । 'अजोऽपि सन्नव्य-यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्' । 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते'। 'मृद्रोय नाभिजानाति लोको मामजमव्यय'। 'मामुपेल

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

वृक्षरूपकार्छकारेण वर्णयन्श्रीमगवातुवाच--- ऊर्ध्वमूलिमिति । जर्ध्वमुत्तम क्षराक्षराभ्यामुत्कृष्ट. पुरुषोत्तमो मूल यस तम् । अध इति
७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

तस्य भगवद्भक्षोपासातात्पर्यमित्युच्यते। मूळ प्रशान्तरूप। तदूर्वं सर्वतो हि निवृत्तस्य तदाप्ति । छ दांति यस्य पर्णानीति। यथा पृश्नस्य मान-

<sup>।</sup> मधुसूद्गः.

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

ब्रह्मनृक्षः सनातनः। एतद्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरित नित्यशः॥ एतिच्छित्वा च भिरा च क्षानेन परमासिना। ततश्चात्मरित प्राप्य यसाक्षावर्गते पुन ॥' इत्यादि। तम्ध्वेमूळ ससार मायामय वृक्षमधःशाख महदहकारतन्मात्रादयः शादा इवास्याधो भवन्तीति सोऽयमध शाखस्तमधःशाख न श्वोऽपि स्थातेत्यश्वत्थस्त क्षणप्रध्वसिनमश्वत्थ प्राष्टु कथयन्ति। अव्यय ससारमायामयमनादि-कालप्रवृक्षत्वात्सोऽय ससारवृक्षोऽत्ययोऽनाद्यनन्तदेहाविसतानाध्यो हि सुप्रसिद्धस्तमव्ययम्। तस्यव संसारवृक्षस्येदमन्यिक्षशेष्ठात्व छादनाद्यग्र सामलक्षणानि यस्य ससारवृक्षस्य

२ आनंदगिरियारया।

ब्रह्मातिरिक्त ससारसास्पद्मस्ति ब्रह्मेवाविद्यया समरनीत्रभ्युपगमादित्यथं । अट ब्रह्मेति हृद्वानेनोक समारवृक्ष जित्त्वा प्रतिबन्धकाभावादात्मनिष्ठो भूत्वा पुनरापृत्तिरहित केन्द्रण प्राप्नोतीत्याह—एतिति । अन शाखिमित्येत-द्याच्छे—महिदिति । आदिशब्देनेन्द्रियादिसब्रह् । ससारवृक्षस्यातिच्ज्जल्वे प्रमाणमाह—प्राष्ट्रिति । क्षणध्न-सिनोऽत्ययत्व विरुद्धमित्याशङ्काह—ससारेति । तदेवोपपादयति—अनादीति । छाउन रक्षण प्रावरण वा कर्मकाण्डानि सल्वारोहावगेहफलानि नानाविधार्थवाद्युकानि समारवृक्ष रक्षन्ति तिब्रष्ट दोप चावृण्वन्ति ते तानि ३ नीलकण्डन्यारया (चतुपरी)।

सुरगन्धर्वासुरनरतिर्यनस्थावररूपा यस सोऽध गाखलम् । न श्वोऽपि स्यातु योग्यम दृतत्याद अत्थ समारदृक्षम् । तथाप्यव्यय मूढानामनाद्यनन्त प्राहुर्नेदा । 'ऊर्ध्वमूलोऽयानगाख एषोऽ अत्थ सनातन ' इत्यादय । उन्दाति वेदा-

४ मधुस्टनाव्याख्या ।

च्छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना । ततश्चातमगिन प्राप्य तस्माज्ञावतंते पुन ' इत्याद्योऽव्यक्तमञ्चाकृत मायोपिविक बद्धा तदेव मूल कारण तस्मात्प्रभवो यस्य न तथा । तस्येव मूलस्याञ्चक्तसानुप्रहादितहृद्धतानुित्व सर्गावत । वृक्षम्य हि ज्ञाखा स्कन्धादुद्भवन्ति, समारस्य च बुद्धे सकाज्ञाज्ञानाविवा परिणामा भवन्ति तेन सावम्येण बुद्धिरेव स्कन्यतम्यन्त त्रश्चरोऽत्रम् । इन्द्रियाणामन्तराणि छिद्राण्येव कोटराणि यस्य स तथा । महान्ति भूतान्याक्यावीनि पृथिव्यन्तानि विवि म ज्ञाखा यस्य विज्ञान्यसम्भो यस्येति वा । आजीव्य उपजाव्य । ब्रह्मणा परमा मनाऽविष्ठितो दृशो ब्रह्मरुत । आत्मज्ञान विना छेत्तुमज्ञन्यतया समातन । एतद्रह्मवनमस्य ब्रह्मणो जीवह्मस्य भोग्य वननीय सभजनीयमिति वन ब्रह्म साक्षिवदाचरित न व्यत्तत्कृतेन लिप्यत इत्यर्थ । एतद्रह्मवन समारद्रक्षात्मक छित्त्वा च भित्त्वाचाह ब्रह्मासीखातिहृद्यज्ञानखङ्गेन समूल निर्व्येन्यर्थ । आत्महृपा गति प्राप्य तस्मादात्महृपान्मोक्षाज्ञावर्तत इत्यर्थ । स्पष्टमितर्त् । अत्र गद्धातरङ्गनुद्यमानोज्ञप्रती-रिवर्वेन्त्रपतितमधौनम् लित मारतेन महान्तमश्वर्थमुपमानीकृत्य जीवन्तिमय ह्मक्वर्वित द्रष्ट्रय, तेन नोर्थ्वमललाथ - भ भाष्योत्कपदीपिका।

पुनर्जन्म दु खालयमशाश्वतम् । नामुवन्ति महात्मान सिविद्धि परमा गता '। 'मया ततिमद मर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना' 'मयाध्यक्षेण प्रकृति स्यते सचराचर' 'न मे विदु सुरगणा प्रभव न महष्य '। 'अहमादिहिं देवानां महर्षाणा च सर्वश्च '। 'अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते' ह्लादिबहुश श्रुतवत । 'पर ब्रह्म पर धाम पित्रत्र परम भवान्' 'निह ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा ' 'खमक्षरं परम वेदितव्य लमस्य विश्वस्य पर निधानम् । लमव्यत्र शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्ल पुरुषो मतो मे ' अन त देवेश जगित्रवास लमक्षर सदसत्तत्पर यत् ' 'लमादिदेव पुरुष पुराणस्त्रमस्य विश्वस्य पर निधानम् । वेत्ताित वेश्च च पर च धाम लया तत विश्वमनन्तरुप' इत्याद्युक्तवतो विश्वस्य दृश्वयार्जनस्य एवमभिप्रायवर्णनानीचित्यात् । कर्ष्यं कालत स्कृतसात् कारणलात् नित्यलात् महल्लाचोच्छित्तमुरकृष्ट मायाशक्तिमत् ब्रह्म मूल यस्य सोऽय ससार कर्ष्यमूलक्तमध सर्वकारणान्मायाशक्तिमतो ब्रह्मणो निकृष्ट महदहकारतन्मात्राह्य शाला यस्य सोऽध शालक्त श्वोऽपि न स्थास्यतीलश्वर्त्य क्षणमहुरस्तमश्वर्थ मायामय ससारवृक्षक्त प्राहु श्रुतिस्यतिया अनादिकालप्रवृक्तवादनाशनन्तदेहादिसतानाश्रय तत्त्वज्ञानमन्तरेणानुच्छेयो य सोऽव्यय ससारवृक्षक्त प्राहु श्रुतिस्यतिया कथयन्त । तथाहि 'कर्ष्यमूलोऽवाक् शाय एपोऽश्वर्य सनानन 'इत्यादिश्वतिवादा 'अव्यक्तस्त्र स्थानुमहोत्थित । बुद्धिस्वन्ध्ययेव इन्द्रियान्तरकोटर ॥ महाभूतिविशादाध विषये पत्रवाक्तथा। धर्माधमेषुपुष्पश्च मूलप्रमक्तसस्य ।। आजीव्य सर्वभूताना ब्रह्मश्वर्थ सनातन । एतह्रद्वावन चेव ब्रह्मश्वर्थ तस्य तत् ॥ एतच्छित्वा च मिरवा स्थानेन परमासिना। तत्थान्त्यार्ति प्राप्य तस्यानावति पुन 'इत्याद्य स्मृतिवादा । आजीव्य उपजीव्य ब्रह्माधिवलात् । ब्रानेन परमासिना। तत्थान्त्यार्ति प्राप्य तस्यानावति पुन 'इत्याद्य स्मृतिवादा । आजीव्य वननीय सभजनीयमत्र हि ब्रह्मव्य ज्ञान विना छत्तुमश्वयत्वेनानादिलाच । सनातनश्चिरंतन । तच्च ब्रह्मण, परसात्मनो वन वननीय सभजनीयमत्र हि ब्रह्मव्यक्त ज्ञान विना छत्तुमश्वयत्वनानिवित्य । सनातनश्चिरंतन । तच्च ब्रह्मण, परसात्मनो वन वननीय सभजनीयमत्र हि

ततोऽवीचीना कार्योपाधयो हिरण्यगमीदयो गृहान्ते, ते तु शाखा इव शाखा वस्य तस्। विनश्वरत्वेन श्रः प्रमातपर्यन्तमणि न स्थास्यतीति विश्वासानर्वत्वादय्य प्राहु । प्रवाहरूपेणाविच्छेदादव्यय च प्राहु, 'कच्बमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वरथ, सनातन ' इत्याद्या, श्रुनय ।

## अध्यक्षोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः।

### १ श्रीमच्छाकर माष्यम् ।

पर्णानीव पर्णानि । यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः संसारवृक्षपरिगक्षणार्थाः धर्माधर्मतद्भेतुफळप्रकाशनार्थत्वात् । यथाव्याख्यातं ससारवृक्ष समूळं यस्त वेद स वेद्विद्वेदार्थ-विदित्यर्थः । निह संसारवृक्षादसात्समूळाज्ज्ञेयोऽन्योऽणुमात्रोऽण्यविश्चिरेत्ति । अतः सर्वज्ञः स यो वेदार्थविदिति समूळवृक्षज्ञान स्तौति ॥ १ ॥ तस्यैव संसारवृक्षस्यापरावयवकरपनो

### २ आन दगिरिष्याख्या।

छन्दासि पर्णानीव भवन्तीत्यर्थ । तदेव प्रपञ्चयति—यथेति । उक्तेऽथे हेतुमाह—धर्मेति । कर्मकाण्डाना वेदानामिति शेष । कर्मब्रह्माख्यसर्ववेदार्थस्य तन्नान्तर्भावमुपेत्य व्याचष्टे—वेदार्थेति । समूलससारवृक्षज्ञाने-(कुत्हल) अमूल हित्वा मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातु शक्यमिति तष्ज्ञानार्थं प्रयतितव्यमिति मत्वा तष्ज्ञानस्तुतिरन्न विवक्षितेत्याह—नहीति ॥ १ ॥ अवयवसवन्धिन्यपरा प्रागुक्ताद्तिरिक्ता करूपनेति यावत् । आमनुष्यलोकादा-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

स्तदुपलिक्षता यज्ञादयस्तएव पर्णानि पर्णसघातवच्छोभाहेतवो यस तरोस्तमश्रत्थ यो वेद मिध्यात्वेन स एव वेद-वित् विदितवेद्य इत्यर्थः । अत्राश्वत्थरूपकेण ससारो वर्ण्यते ॥ १ ॥ अधश्र मानुषेभ्यस्तिर्यक्स्यावराद्योऽवीच्यन्ताः ।

शाखलायनुपपत्ति । यस्य मायामयस्याश्वत्थस्य छन्दासि छादनात्तत्त्ववसुप्रावरणात्ससारव्रक्षरक्षणाद्वा कमैकाण्डानि ऋग्यजु -सामलक्षणानि पर्णानीव पर्णानि । यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि भवन्ति तथा ससारव्रक्ष्य परिरक्षणार्थानि कमैका-ण्डानि । धर्माधमैतद्धेतुफलप्रकाशनार्थलात्तेषाम् । यस्त यथाव्याख्यात समूल ससारवृक्ष मायामयमश्वत्थ वेद जानाति स वेदवित् । कमैब्रह्माख्यवेदार्थवित्स एवेखर्थ । ससारवृक्षस्य हि मूल ब्रह्म । हिरण्यगर्भादयश्व जीवा शाखास्थानीया । स च ससारवृक्ष स्वरूपेण विनश्वर प्रवाहरूपेण चानन्त । स च वेदोक्तै कमैभि सिच्यते ब्रह्मझानेन च छिचत इस्रेताना-नेव हि वेदार्थ । यश्व वेदार्थवित्स एव सर्वविदिति समूलवृक्षझान स्त्रोति स वेदविदिति ॥ १ ॥ तस्यैव ससारवृक्षस्याव-

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

#### ६ श्रीधरीब्याख्या ।

छदासि वेदा यस पर्णानि, धर्माधर्मप्रतिपादनद्वारेण छायास्थानीयै कर्मफर्छै ससारदृक्षस्य सर्वजीवाश्रयणीयत्वाप दनात्पर्णस्थानीय। वेदा । यस्तमेवभूतमश्वत्थ वेद स एव वेदार्थवित् ससारप्रपञ्चवृक्षस्य मूळमीश्वर श्रीनारायण , ब्रह्मादयस्तदशा शाखास्थानीया , स च ससारदृक्षो विनश्वर प्रवाहरूपेण नित्यश्च वेदोक्तै कर्मीमि सेव्यतामापादितश्चेत्येतावानेव हि वेदार्थ । अनएव विद्वान्वेद-विदिति स्त्यते ॥ १ ॥ किंच-अधश्चेति । हिरण्यगर्भादय कार्योपाधयो जीवा शाखास्थानीयत्वेनोक्ता , तेषु च ये दुष्कृति-

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्वफल्डबस्वसरसतादय पर्णै सूच्यन्ते। एव ब्रह्मतत्त्वस्य वेदोपलक्षितज्ञास्त्रद्वःरिका प्रतीतिरित्याक्यायते ॥ १ ॥ गुणै सस्वादिभि प्रवृद्धा

९ मधुसूदनः

## अध्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुयन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥

१ भीगणकरमाण्यः।
च्यते—अधो मनुष्पादिभ्यो यावत्स्यावरमूर्ध्वं च यावद्वत्ना विश्वसृजो धर्म इत्येतद्दन्तं यथाकमं
यथाश्चत झानकर्मफलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रस्ता प्रगताः गुणपवृद्धा गुणै सस्व-रजस्तमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृता उपादानभूतैर्विपयप्रवाला विषया शब्दाद्य प्रवाला इव देहादि-कर्मफलेभ्यः शाखाभ्योऽङ्करीभवन्तीव तेन विषयप्रवाला शाखा । संसारवृक्षस्य परममूलमुपादानं कारणं पूर्वमुक्तमथेदानी कर्मफलजनितरागद्वेपादिवासना मूलानीव धर्माधर्मप्रवृत्तिकारणान्यवा-नतरभावीनि तान्यधश्च देहाद्यपेक्षया मूलान्यनुसततान्यनुप्रविद्यानि कर्मानुग्वशोनि कर्म धर्माधर्मल-क्षणमनुबन्धः पश्चाद्वावी येषामुद्धतिमनुभवन्तीति तानि कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके। विशेषनोऽत्र

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

विरिश्चेरिस्थध शब्दार्थमाह—मनुष्यादिभ्य इति । तसादेदारभ्य भासस्यलोकादित्यू वंशब्दार्थमाह—यावदिति । शाखाशब्दार्थ दर्शयति—ज्ञानेति । तेषा हेत्वनुगुणत्वेन बहुविधत्व सूचयति—ययेति । प्रस्यक्षाणा शब्दादि विषयाणा प्रवालत्व शाखासु पळ्ळत्वम् । अङ्कारत्व स्कोरयति—देहादीति । अर्ध्वमूळिमिस्पत्र ससारवृक्षस्य मूळसुक्त किमिदानीमध्य मूळानीत्युच्यते तन्नाह—संसारेति । अनुप्रविष्ट च सर्वपु ळिङ्गेप्वनुगततया सनतत्वमविच्छिक्य- स्वम् । रागादीना वर्मेफळजन्यत्व प्रकटयति—कर्मेति । कर्मणा रागादीना मियो हेनुहेनुमत्त्वम् । तेषा तथात्वेनानव- चिळ्ळत्वा प्रवृत्तिविरोषतो मनुष्यलोके भवतीस्यत्र हेनुमाह—अत्र हीति । कर्मव्युत्परया प्राणिनिकायो छोक ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुघरी)।

कर्धे च मानुषे स्य एवोपिर च गन्धर्वयक्षादिहिरण्यगर्भपर्यन्त प्रसृता प्रसर प्राप्तास्तस्य शासाः गुणे सत्त्वादिभिः प्रकर्षेण दृद्धा गुणप्रवृद्धा । विषया एव रज्ञकतया कोमलपङ्गरूपाणि प्रगालानि यासा ता । ससारवृक्षस्रोपिरमूल ब्रह्म उक्तम् । अधश्च इह मनुष्यलोके च तस्य मूलानि वासनारूपाणि अवान्तरमूलानि अनुसन्तनानि प्रवाह्नित्यानि । ४ मञ्चसूदनीन्याक्या ।

यवसविधन्यपरा कल्पनोच्यते—अध्यक्षिति । पूर्व हिरण्यगर्भादय कार्योपाधयो जीवा शान्तास्थानीयलेनोक्ता , इदानीं तु तद्गतो विश्लेष उच्यते । तेषु ये कपूयचरणा दुष्कृतिनस्तेऽध पश्चादियोनिष्ठ प्रस्ता विस्तारं गता । येतु रमणीयचरणा सुकृतिनस्ते ऊर्ध्वं देवादियोनिष्ठ प्रस्ता । अतोऽधश्च मनुष्यलादारभ्य विारचिपर्यन्त ऊर्ध्वं च तस्मादेवारभ्य सललोक्कपर्यन्त प्रस्तास्त्रस्य समारवृक्षस्य शाला । कीद्द्रयस्ता । गुणै सत्त्वरजस्त्रमोभिर्देहेन्द्रियविषयाकारपरिणतैर्जलसेचनैरिव प्रवृद्धा स्थूलीभूता । किंच विषया शब्दादय प्रवाल पक्ष्वा इव यासा समारवृक्षशालाना तास्त्रथा शालाप्रस्थानीया भिरिन्द्रियवृत्तिम सबन्धाद्रगाधिष्ठानलाच । किंचाधश्च शब्दादूर्ध्वं च मूलान्यवान्तराणि तत्तद्भोगजनितरागद्धेषादि-वासनालक्षणानि मूलनीव धर्माधर्मप्रवृत्तिकारणानि तस्य ससारवृक्षस्यानुस्ततान्यनुस्यूतानि । सुख्य मूल ब्रह्मैवित न दोष । कीदशान्यवान्तरमूलानि । कर्म धर्माधर्मलक्षणमनुबद्ध पश्चाजनयितु शील येषा तानि कर्मानुबन्धीनि । कुत्र मनुष्यलोके मनुष्यश्चाती लोकक्षेत्रसिक्तो ब्राह्मण्यादिविद्यिष्टो देहो मनुष्यलोकक्तास्मन् बाहुल्येन कर्मानुबन्धीनि मनुष्याणां

भ माध्योत्कर्वदीषिका ।

वयवसविधनीं प्रागुकादन्या कल्पनामाह—अध्यक्षेति । मनुष्यलोकमार+याऽवीचिपर्यन्तमध तत एवारभ्य सखलोकपर्यन्तरम् स्थान्यस्य साखा इव शाखा कर्मोपास्तिफलानि नानाविधानि । यथाकमं यथाश्रुतमित्युक्तलात् प्रस्ता प्रकर्षेण व्याप्ता । गुणैरुपादानभूते सत्त्वादिम प्रवृद्धा प्रकर्षेण स्थूलीकृता विषया शब्दात्य प्रवाला पल्लवशाखाप्रोद्भृताङ्करस्थान्त्रीया यासा शाखाना ता विषयप्रवाला ससारवृक्षस्य परम मूलमुपादान पूर्वमृष्वमुक्तमथेदानीं कर्मफलजनितरागद्वेषादिवासना-मूलानीव मूलानि धर्माधर्मप्रवृत्तिकारणान्येवान्तर्भावीनि तानि देवाग्रपेक्षया अध मूलानि प्रस्तानि सत्तानि अनुप्रविधानि सर्वेष्वनुगततयाऽनविक्वन्नानि । मूलानि विधिनष्टि । कर्मानुबन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणमनुबन्ध पश्चाद्भावि येषा येषा उद्भवान्त्रपश्चात्कानि । मत्त्रपश्चात्वानि कर्मानुबन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणमनुबन्ध पश्चाद्भावि येषा येषा उद्भवान्त्रपश्चात्कानि । तानि कर्मानुबन्धीनि । केलपेक्षायामाह । मनुष्यलोके लोक्यन इति लोक प्राणिनिकाय मनुष्यश्चाते लोकश्चलक्षिकृतो ब्राह्मण्यादिविधिश्चो देहो मनुष्यलोक तस्तिनमनुष्यस्य लोके भूलोक इति वा । विशेषतो मनुष्याणा कर्माधिकारस्य स्थानिक्षणक्या ।

नस्तेऽभ पश्चादियोनिषु प्रस्ता निस्तर गता , ग्रुकृतिनश्चोर्ध्वं देवादियोनिषु प्रस्तास्तरः ससारदृश्वस्य शासा । किंच गुणै. सस्वादिवृत्तिभिर्जन्ते स्वादेव यथायथ प्रवृद्धा वृद्धि प्राप्ता । किंच निषया रूपादय प्रवाना पश्चनस्थानीया यासां ता , प्रशासा-स्थानीयाभिरिन्द्रियवृत्तिभि सशुक्तत्वात् । किंच अध्य चश्च्यादृर्ध्वं च मूलानि अनुसततानि विरूढानि । ग्रुस्य मूल ईश्वर प्रक्र प्रवृत्व इमानि त्वान्तरमूलानि तत्त्वद्गोगवासनालक्षणानि । तेषा कार्यमाह । मनुष्यलोके कर्मानुबन्धिन कर्म प्रवानुबन्धि अनन्तर-

## न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्ने च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूहमूलप्रसङ्गदास्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥ २ ॥ यस्त्वय वर्णितः संसारवृक्षः—न रूपेति । न रूपमस्येह यथा वर्णितं तथा नैवोपलभ्यते स्वप्नमरीच्युद्कमायागन्धवनगरसमत्वादृष्टनष्टसरूपो हि स इत्यत एव नान्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते । तथा न चादिरित आरभ्यायं प्रवृत्त इति न केन-

२ आनन्दगिरिव्याख्या।

मनुष्यश्चासौ छोकश्चेसिक्वतो ब्राह्मण्यादिविशिष्टो देहो मनुष्यछोक ॥ २ ॥ पुन पुना रागादिना प्रवृत्तत्वेनानादित्वान्न ससारवृक्ष स्वयमुष्टिछ्यते न चोच्छेतु शक्यते केनापीत्याशङ्काह—यस्त्वित । यथा पूर्व वर्णित यथा
च छोके प्रसिद्ध तथास्य रूपमिह शास्त्रादनुमीयते तथाचास्य ज्ञानापनोद्यत्व युक्तमित्याह—यथेति । तस्याप्रमितक्षे
हेतुमाह—स्वप्नेति । तस्य स्वमादिसमत्वे दृष्टनष्टस्वरूपत्व हेतु करोति—दृष्टेति । इत्यमेयतेति शेष । तमेवामेयत्व
हेतु कृत्वावसानमपि तस्य न भातीत्याह—अत एवेति । ज्ञान विमा भ्रान्तिवासनाकर्मणामन्योन्यनिमित्त
त्वाक्षावसानमसीत्यर्थे । दृदप्रथमत्वमपि नास्य परिच्छेतु शक्यमित्याह—तथेति । आद्यन्तवन्मध्यमपि नास्य
ह नीङकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

यतः कर्मानुबन्धीनि कर्मैव धर्माधर्माख्य अनुबन्ध पश्चाद्वावि येषा तानि कर्मानुबन्धीनि वासनाभ्य कर्माणि कर्मभ्यो वासना इत्यनवरतसतानोऽय द्वक्ष इत्यर्थः ॥ २ ॥ ननु श्वोऽपि स्थानुमन्द्वश्चान्ययश्चेत्युक्ते प्रतिक्षणविनाशिविज्ञानस्तानरूपो वा बीखादिवत्प्रवाहनित्यो वाय ससारसाई दुरुच्छेद्यो वासनाना कर्मणा च बीजाङ्कुरवदन्योन्यजन्महेतुत्वसावर्जनीयत्वादित्याशङ्क्षय सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिर्वचनीयोयमित्येव पक्षमाश्चित्य परिहरति—न रूपिमिति ।
राजूरगसेवास्य रूप सन्यग्दशा वीक्ष्यमाण सन्नोपलभ्यते इह जीवत्येव देहे । यथा पूर्वमज्ञानदशाया तथा नोप लभ्यते ज्ञानदशायाम् । तेनास्य मृषात्वमनुभवेकवेद्यमित्युक्तम् । एतेनानुपलभ्यस्त्पत्वचनेन स्वप्रकाशाना विज्ञा नाना रूपवता बीजादीना च साद्दश्यस्य न्याद्यतिः । तर्हि शशविषाणवनुच्छ एवाय स्वादित्यत आह—नान्तो नचादिरिति । उपादानस्य मृलाज्ञानसाद्यन्तर्यत्वादयमप्याद्यन्तर्यः इत्यर्थः । तर्हि आत्मवद्यपिहार्थः स्वादित्याशङ्क्षयाह—नच सप्रतिष्ठा । अस्य प्रतिष्ठास्य लयस्थान द्यक्षस्य भूमिरिव नास्ति । नचाय ब्रह्मणो विकारो येन तत्रैव लीयेत । नचेद्यपत्तिः ब्रह्मणः कौटस्थ्यभङ्गापतेः । कि तर्हि तुच्छमज्ञानमसोपादान तिस्य ज्ञानेन विनद्ये समूलसासोच्छेदो भवति । अज्ञानस्य च तुच्छत्व 'तुच्छ्योनम्यपिहित यदासीत्' इत्यादिश्रुत्या । तत्कार्यस्य राजूगादे प्रलये तदनुपलम्मसानुमवेन च सिद्धम् । तस्तादस्य प्रतिष्ठा नोपलभ्यत इति युक्तमेवोक्तम् । तमेनमश्चत्य वासनाना दार्ख्यात् सुविरुत्वम् हत्त्वत्वपत्तिः पद्वत्वत्वपत्तिः स्वत्वनिष्यास्यः । यद्यपि स्थूलस्क्षमयोः ससाप्रमुक्तस्वनीच्यास्याः

हि कमीधिकार प्रसिद्ध ॥ २ ॥ यस्त्वय ससारवृक्षो वर्णित इह ससारे स्थितै प्राणिभिरस्य ससारवृक्षस्य यथावर्णितमूर्ध्व मूल्रुलादि तथा तेन प्रकारेण रूप नोपलभ्यते स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगरवन्मृषालेन दष्टनष्टस्वरूपलात्तस्य । अतएव तस्यान्तोऽवसान नोपलभ्यते एतावता कालेन समाप्तिं गमिष्यतीत्यपर्यन्तलात् । न चास्यादिरूपलभ्यते इत आरभ्य प्रवृत्त ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रसिद्धलात् ॥ २ ॥ 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कृत आजाता कुत इय विसृष्टि । अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव' इत्यादिश्चितिवोधित ससारस्यानिर्वचनीयल वदनास्य ज्ञानायोद्यतल युक्तमित् च्छेदायेति बोधयिति—ने ति । अस्य वर्णि- तस्य ससारग्रक्षस्य रूपमिह शास्त्रे यथा वर्णित तथा नेवोपलभ्यते । इह ससारे स्थिते प्राणिभिरूर्ध्वमूललादि यथा वर्णित तथा नोपलभ्यत इति वा । दृष्टनष्टस्यरूपलेन स्वप्नमरीच्युद्कमायागन्धर्वनगररज्ञूरगञ्जिरूप्यद्विचन्द्रसम्लात् । एवच यथा सत्त्वा

६ श्रीधरीव्याक्या।
भावि येषा ताति अध्वीधोलोकेषु यदुपभुक्त तत्तद्भोगवासनादिमिहिं कमैक्षयेण मनुष्यलोक प्राप्ताना तत्तदनुरूपेषु कमैसु प्रवृत्तिभैवति। एतसिक्षेत्रव हि कमीधिकारो नान्येषु छोकेषु। अतो मनुष्यलोके इत्युक्तम्॥ २॥ किंच—न रूपमस्येति। इह ससारे
स्थितै प्राणिभिरस्य ससारवृक्षस्य तथोर्ध्वमूळ्लादिपकारेण रूप नोपळभ्यते। न चान्तोऽवसान, अपर्यन्तत्वात्। न चादिरनादि

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । देवादिस्थावरान्ततया तस्य च श्रुभाग्रुभात्मकानि कर्माण्यधस्तनमूळानि यस्य ॥ २ ॥ त छिस्वेति विशेष्ये क्रियामिधीयमाना सामर्थ्यादत्र

## ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्नन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

चिद्रम्यते । नच संप्रतिष्ठा श्चितिर्मध्यमस्य न केनचिदुपलभ्यते । अश्वत्थमेन यथोकं सुविद्धत्मूलं सुष्ठु विद्धानि विरोह गतानि मूलानि यस्य तमेन सुविद्धान्तृत्रमसङ्गास्त्रेणासङ्ग पुत्रविचलोकेष-णादिभ्यो व्युत्थान तेनासङ्गास्त्रेण दढेन परमात्माभिमुखनिश्चयद्दिक्ततेन पुन पुनर्विवेद्गाभ्या-सादमनिश्चितेन छित्वा ससारवृक्ष सवीजमुद्धृत्य ॥ ३ ॥ तत इति । ततः पश्चात्पद वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं । परिमार्गणमन्वेषण । ज्ञातव्यमित्यर्थः । यस्मिन्पदे गताः प्रविद्या न निवर्तन्ति नावर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय । कथ परिमार्गितव्यमित्याह । तमेव च यः पद्शब्देनोक्त आद्यमादौ भव पुरुष प्रपद्य

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रामाणिकमित्याह—मध्यसिति । संसारवृक्षस्याश्वरथशिवतस्य क्षणभद्गरस्य स्वयमेवोच्छेदसंभवात्तदुच्छेदार्थं न प्रयतितव्यमित्याशङ्काह—अश्वरथिसिति । व्युत्थान वैराग्यपूर्वक पारित्राज्यम् । दृढीकृतत्वमेव विवेकपूर्वकरवेन स्फुटयति—पुन.पुनिति ॥ ३ ॥ उद्धत्य किं कर्तव्य तदाह—तत इति । पश्चादश्वरथादूष्वं व्यवस्थितमित्यर्थं । किं तत्पद यदन्विच्य ज्ञातव्य तदाह—यसिश्चिति । येन सर्वं पूर्णं पूर्वं वा शयान पुरुष प्रवृद्धे शरण गतो । विवक्षकण्याच्या (नत्वपरी)।

रयोरसङ्गः सुषुप्तौ खयमेव जायते तेन तन्मूळवासनाभिरप्यात्मनोऽसङ्गोऽनुमीयते तथापि वासनामूळखाज्ञानस्य ज्ञाने-नानुच्छेदान्नासङ्गर्घार्दढा भवति तस्मान्निर्विकल्पसमाध्यभ्यासेन कारणशरीरस्थाप्यसङ्ग साध्य । तेन चासङ्गरास्थ-णास छेदो मूळोच्छेदो ळचणोदकवद्रज्ञूरगवद्वा प्रविठापनरूप कर्तव्य । नतु मास्यानामिव खरूपेण सत परिवर्ज-नमात्रम् ॥ ३ ॥ तमिममश्रत्थ छित्त्वा किं कर्तव्यमत आह—तत इति । न केवळ निर्विकल्पसमाधिना तदस-

ध मधुस्दनीन्यास्या।
इत्यनादिलात । नच सप्रतिष्ठा स्थितिर्मध्ययोपलभ्यते आद्यन्तप्रतियोगिकलात्तस्य । यसादेवभूतोऽय ससारवृक्षो दुरुच्छेद
सर्वानर्थकरश्च तस्मादनायज्ञानेन सुविस्डमूल्मलम्तवद्धमूल प्रागुक्तमश्वत्यमेनममङ्गराक्षेण सङ्ग स्पृह्य असङ्ग सङ्गविरोधि
वराग्य पुत्रवित्तलोकैषणालागरूप तदेव शक्ष रागद्वेषमयससारविरोधिलात् तेनासङ्गराक्षेण दढेन परमात्माज्ञानौत्सुक्यद्दाकृतेन
पुन पुनर्विवेकाभ्यासनिश्चितेन छित्त्वा समूलमुद्ध्ल वराग्यशमदमादिसपत्या सर्वकर्मसन्यास कृत्रेलेतत् ॥ ३ ॥ ततो
गुरुसुपस्रल ततोऽश्वत्याद्धर्भ व्यवस्थित तद्दैष्णव पद वेदान्तवाक्यविचारेण परिमार्गितव्य मार्गयितव्यमन्वेष्टव्यम् । 'सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य 'इति श्रुते । तत्पद श्रवणादिना ज्ञातव्यमिलार्थ । कि तत्पदम् । यस्मिन्पदे गता प्रविधा ज्ञानेन न
निवर्तन्ति नावर्तन्ते भूय पुन ससराय । कथ तत् परिमार्गितव्यमिलाह—य पदशब्देनोक्तत्यमेव चाद्यमादी भव पुरुष
येनेद सर्व पूर्ण त पुरिषु पूर्षु वा शरान प्रपद्य शरण गतोऽस्मीलेव तदेकशरणतया तदन्वेष्टव्यमिलार्थ । त क पुरुषम् । यतो

### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

सत्त्वाभ्यामनिर्वाच्यलात्कप्रादिकममेय तथाय ससारोऽपीति भाव । अमेयलादेवास्य ससारसान्त कदाय समाप्यत इति परिसमाप्तिनोपकभ्यते ज्ञान विनाऽनन्तलात् । तथेत आरभ्याय प्रवृत्त इत्यादिरस्य न चोपकभ्यते वैश्विष्ठ गम्यते अनादिलात् । नचं
संप्रतिष्ठा सस्थिति । मध्यमस्य केनचिदुपकभ्यते । आयन्तज्ञानाधीनलादस्य तसादेन यथोक्तमश्वत्य ससारवृश्च सर्वानर्थकर सुष्ठुं
विक्रढानि विरोह गतानि सुरढानि मूलान्यविद्याकामकर्मवासनारुपणि यस्य त सुविक्रढम्ललादुरच्छेदममङ्गरक्षण सङ्गस्य पुत्रवित्तलोकैषणादिरूपस्य परित्यागोऽसङ्ग स एव शस्त्र ससारवृश्चच्छेदनसाधन तेन दृढेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृढीकृतेन पुन
पुनिवेविकाभ्यासिज्ञिलापादिततैरूण्येन छित्त्वा ससारवृश्च समूलमुत्कृत्य तत पद तत्परिमार्गितव्यमित्यपरिणान्वय ॥ ३ ॥ ततः
ससारवृश्चच्छेदनात्पश्चादत्सकलवेदान्तप्रसिद्ध सच्चिदानन्दघन यद्विष्णो परम पद नत्परिमार्गितव्यमन्विष्य ज्ञातव्यमित्यर्थ ।
'सोऽन्वेष्ट्य स विजिज्ञासितव्य 'इति श्रुते । कि तदिति तत्राह । यस्मिन्पदे गता प्रविष्टा भूय पुनर्न निवर्तन्ते ससाराय नावतैन्ते 'न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते' इति श्रुते । तत्कथ परिमार्गितव्यमित्याकाङ्गायामाह—तिमिति । यः यच्छव्देनोक्त-

### ६ भीधरीव्याख्या ।

स्वात् । नच सप्रतिष्ठा स्थिति कथ तिष्ठतीति न चोपळभ्यते । यसादेवभूतोऽय संसारवृक्षो दुबच्छेचोऽनधैकरश्च तसादेव दृढेन वैराग्येण शक्षेण छित्ता तश्वज्ञाने यतेतेत्याह—अश्वत्यमेनमिति सार्थेन । पनमश्वत्य स्रुविस्ट्डमूळमत्यन्त बद्धमूळ सन्नमसङ्ग सङ्ग-राहित्यं अहममतालागर्तेन दृढेन शक्षेण सम्यग्विचारेण छिश्वा पृथकृत्य ॥ ३॥ तत दृति । ततस्तस्य मूळभूत तत्पद वस्तु ७ अश्विनवग्रासाचार्यस्या ।

विशेषणपद्मुपाद्ते 'दण्डी प्रेषानतुष्रुयात्' इति विधिवत् । तेनाधी स्टानि मूलान्यस्य छिन्यादिति ॥ ३ ॥ तत्पर प्रशान्त अव्यय पद

## निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्॥ ५॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

इस्रेवं परिमार्गितव्यं तच्छरणतयेत्यर्थः। कोऽसौ पुरुष इत्युच्यते यतो यसात्पुरुषात्संसारमाया-वृक्षप्रवृत्तिः प्रसता नि.सतैन्द्रजालिकादिव माया पुराणी चिरतनी ॥४॥ कथभूतास्तत्पदं गच्छन्ती-त्युच्यते—निर्मानेति । निर्मानमोद्दा मानश्च मोद्दश्च मानमोद्दी तौ निर्गतौ येभ्यस्ते निर्मानमोद्दा मानमोद्दवर्जिताः जितसङ्गदोषाः सङ्ग पव दोषः सङ्गदोषः जितः सङ्गदोषो यस्ते जितसङ्गदोषाः अभ्यातमनित्या परमातमस्कष्पालोचननित्यास्तत्पराः विनिवृत्तकामाः विशेषतो निर्छपेन निवृत्ताः

### २ आंनन्दगिरिज्याख्या ।

ऽसीखर्थ । विवर्तवादानुरोधिनं दृष्टान्तमाह—ऐन्द्रेति ॥ ४ ॥ परिमार्गणपूर्वक वैष्णव पदं गच्छतामङ्गान्तराण्या-काङ्क्षापूर्वक कथयति—कथिमित्यादिना । मानोऽहकार , मोहस्त्वविवेक , जितसङ्गदोषा शत्रुमित्रसनिधावपि ३ नीलकण्डम्याल्या (चतुर्घरी)।

द्भगात्रेण कृतार्थता किं तिहें ततोऽसङ्गान्तर तत् श्रुतिप्रसिद्ध पदनीय ब्रह्म परिमार्गितव्य श्रुतियुक्तिकलेनाहमेव ब्रह्मान्सीति ज्ञातव्यम् । यस्मिन्पदे निर्विकल्पे गता प्राप्ता सन्तो न निवर्तन्ति न पुनर्निवर्तन्ते । तमेव प्रत्यगानन्दमाध पुरुष पुरि शरीरे शयानमहमपि प्रपद्य शरणागतोऽस्तिति मावयेत् । मगवत एव वा इद वचन लोकशिक्षार्थ वर्त- एव च कर्मणीतिवत् । कोऽसौ पुरुषः यतः पुराणी आद्या प्रवृत्तिः 'सोऽकामयत बहु स्वा प्रजायेय' इत्येव- रूपा प्रसृता अस्तास्तिप प्रवृत्ता । यतो वयमपि इदानी कामयामहे धनादिना वय भूयासः स्वाम प्रजया प्रजाये- महीति चेति । येनेय प्रवृत्तिर्दिशीता तत्प्रणामेनेव सा निवर्तिष्यत इत्यर्थ ॥ ४ ॥ एवमैकान्तिकस्य सुखस्याच्छा- दक ससाराश्वत्थ तच्छेदकमसङ्गरस्र चोक्त्वा तस्य सुखस्य प्राप्तावधिकारिण तस्य स्वरूप चाह द्वाभ्याम्— निर्मानेति । मानो दर्षः । मोहो विपर्ययस्तद्रहिताः निर्मानमोहाः । जितः सङ्गः कर्ताहमित्यभिमानः दोषो रागादिश्च

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

यसात्पुरुषात्प्रश्वत्तिर्मायामयसंसारवृक्षप्रदृत्ति पुराणी चिरतन्यनादिरेषा प्रस्ता नि स्तैन्द्रजालिकादिव मायाह्स्त्यादि त पुरुष प्रपद्य इत्यन्य ॥ ४॥ परिमार्गणपूर्वेक वैष्णव पद गच्छतामङ्गान्तराण्याह—मानोऽहकारो गर्वो मोहस्त्वविवेको विपर्ययो वा ताभ्या निष्कान्ता निर्मानमोहास्तौ निर्गतौ येभ्यस्ते वा। तथाहकाराविवेकाभ्या रहिता इति यावत्। जितसङ्गदोषा प्रियाप्रियसनिधाविप सगद्वेषवर्जिता इति यावत्। अभ्यात्मनित्या परमात्मस्वरूपालोचनतत्परा । विनिद्यत्तकामा विशेषतो निरवशेषेण निवृत्ता कामा विषयभोगा येषा ते। विवेकवैराग्यद्वारा त्यक्तसर्वकर्माण इत्यर्थ । द्वन्द्वै शीतोष्णक्षुतिपरासादिभि सुखदु खसज्ञै

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

स्तमेवारी भवमाय पुरुष पूर्ण प्रपेय शरण गतोस्तिश्व तच्छरणतया परिमार्गितव्यमिखर्थ । तथाच श्रुति 'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदाश्व प्रहिणोति तस्मै । त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुश्चवै शरणमह प्रपये' । 'परीख भूतानि परीख लोकानपरीख सर्वा प्रदिशो दिशश्व । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिस्तिवेदाः' इत्याद्या । सर्वेषु भूतेष्वहमस्म सर्वाणि भूतानि च मिय सर्न्तीति परिज्ञाय । एवमप्रेऽपि प्रथमजा वाच ऋतस्य श्रीविष्णोरात्मान खरूपमभिस्तिवेदाः आश्रितवानिखर्थं । कोऽसौ प्रस्य इति तत्राह । यतो यस्मान्मायामयस्य ससारप्रश्रस्य प्रश्वति प्रस्ता नि स्वता ऐन्द्रजालिकादिव मायामयवृक्षप्रवृत्ति । इतआरभ्य प्रवृत्ता इति तु वक्तु न शक्यत इत्याश्ययेनाह । पुराणी चिरंतनी । यत्तु ससारिणा मोक्षप्रगृत्तिसिख्ये खयमससार्थपि भगवान्सा क्षात्कर्तव्य प्राप्य चाविद्यातीतमात्मान खस्यापि प्राप्यस्थानलेनाऽऽकारेण प्रकटयति तमेवेति । यत् यत्र अपुराणी नूतनेति तन्नोक्षादेयम् । 'मत्त परतरं नान्यिकंचिद्दित धनजय' । 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह—शाश्वतस्यामृतस्य' च । 'नान्तो न चादि ' इत्यादिभ-गवद्वचनाननुरूपलात् ॥ ४ ॥ कथभूतास्तत्यद गच्छन्तीत्याकाङ्क्षाया परिमार्गणपूर्वक तद्वैष्णव पद गच्छता लक्षणान्याह—निर्मान्मोहा इति । अमूदा मोहेनानावज्ञानेन रहिता सम्यग्जानवन्त तद्यशेष्ठमागृत्तिरहित वैष्णव पद मोक्षाख्य गच्छन्ति सुक्ता

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

वैष्णव पद परिमार्गितव्यमन्वेष्टव्यम् । कीट्यम् । यसिन्गता यत्पदं प्राप्ता सन्तो भूयो न निवर्तन्ति । नावर्तन्त इत्यथं । अन्वेषण प्रकारमाइ । यत एषा पुराणी चिरतनी संसारप्रवृत्ति प्रस्ता विस्तृता तमेव चाध पुरुष प्रपथे शरण व्रजामीत्रेवमेकान्तभक्ता-म्वेष्टव्यमित्यर्थं ॥ ४ ॥ तत्प्राप्तौ साधनान्तराणि दर्शयन्नाइ—निर्मानिति । निर्गतौ मानमोद्दाबहकारमिथ्याभिनिवेशौ येभ्यस्ते, जित पुत्रादिसङ्गरूपो दोषो यैस्ते, अध्यात्मे आत्मज्ञाने निला परिनिष्ठिता., विशेषेण निवृत्तं कामो येभ्यस्ते, सुखदु खहेतुत्वात्

## न तद्भासयते सूर्यों न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥६॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

कामा येषा ते विनिवृत्तकामा यतयः संन्यासिनो द्वन्द्वैः विवावियादिभिर्विमुक्ताः सुखदुःखसकैः परित्यका गच्छन्त्यमूदा मोहवर्जिता पदमव्यय तद्ययोक्तम् ॥ ५ ॥ तदेव पद पुनर्विशिष्यते—नेति । तद्यामेति व्यवहितेन घामा सबन्ध । धाम तेजोरूप पदं न मासयते सूर्य आदित्य सर्वावभासन- शक्तिमत्वेऽपि सति । तथा न शशाद्वश्चन्द्वो न पावको नाग्निरिप । यद्याम वष्णव पदं गत्वा प्राप्य

२ आन दगिरिज्यारया।

द्वेषश्रीतिवर्जिता इस्थ्यं । तत्परत्व श्रवणादिनिष्टत्व, सन्यासिनो वैराग्यद्वारा स्वन्तमर्वकर्माण इस्ययं । आदिशब्देन तद्धेतुब्रह् । मोहवर्जितत्वमुक्तहेतुत सजातसम्यग्धीत्वम् ॥ ५ ॥ तच्चेत्पत्र वेद्य क्तुरन्यक्रमेति द्वेतापातोऽवेद्य ३ नीलकण्डव्याच्या (चतुधरी)।

यैसे जितसङ्गदोषाः । अध्यात्म आत्मिन नित्या निष्ठावन्त आत्मध्यानपग इतियानत् । विनिवृत्तकामा त्यक्तमर्व-परिग्रहा । द्वन्द्वे सुखदु खेत्युपलक्षण शीतोष्णादीनामपि । तैर्विमुक्तास्तितिक्षावन्त इत्यर्थ । अमृद्धा विद्ययाऽवि-धानाश कृतवन्तः । तत्पद् अव्यय अपुनराद्यति गच्छन्ति ॥ ५ ॥ ननु यदि तद्ध्वे पद गच्छन्ति तर्वि ततः पातोऽप्यवश्यमावी 'पतनान्ता समुच्छ्या' इतिन्यायान् । ततश्च यसिन् गना न निनर्तन्तित्यन्पपन्नमित्यागद्भय तस्य पद्स्य सरूपमाह—न तदिति । तत्पद सूर्यो न मासयति । स्पाविहीनत्वेन चक्षुरयोग्यत्मत् । एतेन ४ मध्यदनीन्याक्या ।

मुखदु खहेतुलात्मुखदु खनामके । 'मुखदु खसङ्गै 'इति पाठान्तरे मुखदु त्याभ्या सम सबन्धो येषा ते मुखदु खसङ्गै कि कृति विद्यान्त परित्यक्ता अमूढा वेदान्तप्रमागसजातसम्यग्ज्ञानिवारितात्मज्ञाना तत्व्यय यथोक्त पद गच्छिन्त ॥ ५ ॥ तदेव गन्तव्य पद विद्यानष्टि—यद्दैष्णव पद गला योगिनो न निवर्तन्ते तत्पद सर्वावभासनशां क्यानापि सूर्यो न भासयते । सूर्याचन्द्रमसोहभयोरप्यक्तमयोरप्यन्तमयेऽप्रि प्रकाशको हष्ट इत्याशक्काह—न राद्याङ्गः। सूर्याचन्द्रमसोहभयोरप्यक्तमयोरप्यन्तमयेऽप्रि प्रकाशको हष्ट इत्याशक्काह—न पावकः। भासयत इत्युभयत्राप्यनुषज्यते। कुन सूर्यादीना तत्र प्रवश्चनामामध्यमित्यत भाह—तद्धाम ज्योति खर्यप्रकाशमादित्यादिसकलजङ्गोतिरवभासक परम प्रकृष्ट मम विष्णो खरूपात्मक पदम्। निहं यो यद्धास्य स स्वभासक त भासयितुमिष्टे। तथाच श्रुति 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कृतोऽयमिष्ठ । तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति' इति। एतेन तत्यद वेद्य न वा आद्ये वेद्यभिन्नवेदिनृलसापेक्षापेक्षलेन द्वैतापित । भ भान्योत्कर्षवीपिका।

भवन्ति। सानोऽहकारो मोहोऽविवेक ता निर्गती येभ्य । अतएव जितसङ्गदोषा जित पुत्रादिमङ्गएव दोषो ये । यत इति वा । शत्रुमित्रादिसिन्निषाविप देषप्रीतिवर्जिता इति माष्यटीकाकृत । अतएव यतो वाष्यात्मनित्या अध्यामनि परमात्मस्करपालेचने नित्यास्तरपरा 'ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वमेति' 'तिक्षष्ठस्य मोक्षोपदेशात्' इति श्रुतिस्त्राभ्याम् । अतएव यतो वा विनिष्टत्तकामा विशेषतो वास्मारिहिता निष्टत्ता कामा विषयाभिलाषा येषा ते । विनिष्टत्तक्षमाना परत्ववेयलक्षणमाह । द्वन्द्वै प्रियाप्रियादिभि सुखदु असज्ञै विमुक्ता स्वयमेवानायासेनैव परित्यक्ता एताहशैलेक्षणे सपन्ना अमृद्धा वैष्णव पद् गच्छन्ति। अत तत्पद्रप्राप्तिमिच्छतामेतानि तत्प्राप्त्राति यक्तानभ्यसनीयानीति भाव ॥५॥ नतु गच्छन्तीत्यस्यासिन्निहित देशान्तर गला प्राप्तुवन्तीत्यर्थ उत सिन्नकृष्ट तमसावृत घटमिवावरणितृत्रत्या प्राप्तुवन्तीति । नाद्य । येन सर्वमिद ततमित्याद्युक्तिविरोधात्। द्वितीय सूर्यादिप्रकाशे सत्यपि कुनो न प्रकाशत इति तत्राह—न तदिति। यद्य तच्चत्यद वेद्य तर्वि कर्तु कर्मणोऽन्यत्वावस्यकत्वात् द्वैतापत्तिरवेद्य चेदपुरुषार्थलात् प्रेप्तित-वासिदितिसाशङ्का सूर्याद्यमास्यत्वेनावेद्यमपि धाम तेजोहप सर्वावमासकत्वावतिष्ठासे सति स्वयमेव प्रकाशत इति पुरुषार्थलान क्षाप्रेप्तितिनिति निरसितु तदेव पद पुनर्विदिनिष्टि—नेति । तद्याम तेजोहप सूर्याद्यवभासक सूर्याद्यो न प्रकाशयन्ति तत्प्रकाशकालायोगात् । शशाङ्कश्चन्द्र । पावकोऽि । तथाच श्रुति 'न तत्र स्युगे भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमित्र । तमेव मान्तमतु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति'। यद्वैष्णव पद गला प्राप्य न निवर्तन्ते यच्च सूर्यादिभिर्नावमास्यते तद्यम स्वप्रकाशहर सर्वावमासक परम प्रकृष्ट सर्वोत्तम मम श्रीविष्णो । षष्टी तु 'तद्विष्णो परम पद' सूर्यादिभिर्नावमास्यते तद्वाम स्वप्रकाशहर सर्वावमासक परम प्रकृष्ट सर्वोत्तम मम श्रीविष्णो । षष्टी तु 'तद्विष्णो परम पद' सूर्यादिभिर्नावमास्यते तद्वाम स्वप्रकाशहर सर्वावमासक परम प्रकृष्ट सर्वोत्तम मम श्रीविष्णो । षष्टी तु 'तद्विष्णो परम पद' सूर्यादिभिर्तावमास्यते तद्वाम स्वप्रकाशहर सर्वावमासक परम प्रकृष्ट सर्वोत्तम मम श्रीविष्णो । षष्टी तु 'तद्विष्णो परम पद'

द श्रीषरीज्याच्या।

सुखदु खसजानि शीतोष्णादीनि इन्दानि तैर्विमुक्ता , अतप्यामृद्धा निष्ट्ताविद्या सन्तस्तदच्यय पद वैष्णव गच्छन्ति ॥ ५ ॥ तदेव गन्तव्य पद विशिवष्टि—न तदिति । यत्पद स्योदयो न प्रकाशयन्ति, यत्पाप्य न निवर्तन्ते योगिन , तद्धाम स्वरूप परम मम ।

७ अभिनवगुसावार्यच्याख्या । तदेव ॥ ४ ॥ ५ ॥ न तदिति । सुयोदीना तत्रानवकाशः तेषा काळाखवच्छेठात् वेद्यत्वास्कर्णोपकारकत्वात् । तस्य तु दिकाळाखनवच्छे सन् गी० ७८

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

न निवर्तन्ते यच सूर्यादिने भासयते तद्धाम पदं परम मम विष्णोः ॥ ६ ॥ यद्गत्वा न निवर्तन्त इत्युक्तम् । ननु सर्वा हि गतिरागत्यन्ता, 'संयोगा विष्रयोगान्ताः' इति हि प्रसिद्धं, कथमुच्यते

२ आनन्द्रगिरिव्याख्या।

चेदपुमर्थंत्वात्प्रेप्सितत्वासिद्धिरित्याशङ्क्याह—तदेवेति ॥ ६ ॥ उक्तमनृद्याक्षिपति—यद्गत्वेति । तत्र प्रसिद्धि प्रमाणयति—सयोगा इति । गमनस्यागमनान्तत्वप्रसिद्धेरयुक्त यद्गत्वेत्याद्युपसहरति—कथमिति । आक्षेप

३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुषरी)। सर्वेषा बाह्येन्द्रियाणा निवृत्तिः । यद्धि रूपवचक्षुर्योग्य तत्सूर्येण चक्षुरनुप्राहकेण भास इद तु न तथेत्यर्थः । न शशाङ्कश्रन्द्रोऽपि भासयति । यन्मनोग्राह्य वस्तु तचन्द्रेण मनोनुग्राहकेण भास इद तु न तथा । 'यन्मनसा न मनुते १ इति श्रुत्याऽस्य मनोग्राह्यत्वनिषेधात् । नापि पावक भासयति । यद्धि वाचा ग्राह्य तत्तदनुग्राहकेण पावकेन भास इद तु न तथा। 'यद्वाचानभ्युदितम्' इति श्रुत्यास वाग्गोचरत्वनिषेधात्। 'न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा' इत्यादि श्रुत्यन्तर च । यतश्रक्षुर्मनोवाचामगम्य तेन स्थूलस्क्ष्मकारणप्रपञ्चातीत प्रत्यगद्भयम् 'नान्त प्रज्ञ न बहिः-प्रज्ञ' 'अस्थूलमन्णु' इत्यादिश्रुतिभि सर्वविशेषरहित यत्प्रतिपादित तत् मम परम धाम वृत्तिरूपज्ञानादपरमादन्य-ज्ञ्योतिश्चिन्मात्रम् । ममेति सबन्धो राहो. शिर इतिवदुपचारात् । मद्भिन्न ज्योति स्वयप्रकाशमित्यर्थः । अतएव यद्गत्वा प्राप्य ज्ञात्वेत्यर्थ । न निवर्तन्ते निवृत्तिकारणस मूलाज्ञानसामावात् । एव व्यास्याने हि 'यदा ह्येवैष एतसि-ब्रहरूयेनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभय प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोऽभय गतो भवति' इति श्रुत्यर्थानुगमो दश्यते । अदृश्ये इति हगयोग्यत्वेन सूर्यभाखत्व पर्शुद्खते । अनात्म्ये आत्मनो मनसो योग्य आत्म्य तद्न्यत्र अनात्म्ये इति मनसो-Sप्ययोग्यत्वेन चन्द्रमोमास्यत्व निरस्यते । अनिलयने निलीयतेऽस्निन्सर्व स्थूलस्क्ष्ममिति निलयन कारण तक्किने । अतएवानिरुक्ते निर्वचनायोग्ये । वाचामगोचर इत्यर्थ । तेन पावकापकाश्ये इति सिद्धम् । येतु सूर्योद्यप्रकाश्य-मर्चिरादिमार्गगम्य सत्यछोकाद्प्युपरितनमप्राकृत वैष्णव पद नित्य देशान्तरेऽस्ति तद्गत्वा पुनर्न निवर्तन्त इति व्याच-क्षते तेषा 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यत' इति दश्यस तुच्छत्वादेव तादशसापि तुच्छत्वमपरिहार्यम् दश्यत्वावि-शेषात् । तसाद्यथोक्ताएव श्लोकार्थ ॥ ६ ॥ ननु यदि सूर्योद्यभाखज्योतीरूपस्त्व 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि' इति खस्यैव क्षेत्रज्ञत्व ब्रूषे तार्हि क्षेत्रज्ञस्य सतस्तव घटाविशकाशे किमिति सूर्याद्यपेक्षा दृश्यते । नहि स्वय ज्योतीरूप. स्वविष-४ मधुसूदनीव्याख्या ।

द्वितीये लपुरुषार्थलापितिरलपास्तम् । अवेद्यले सल्पि खयमपरोक्षलात् । तत्रावेद्यलं सूर्यायभास्यलेनात्रोक्तं, सर्वभासकलेन तु खयमपरोक्षलं यदादिलगतं तेज इल्लात्र वक्ष्यतं । एवसुभाभ्या श्लोकाभ्या श्लुतेर्दलद्वय व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥ नजु यद्गला न निवर्तन्त इल्लायुक्तं यदि गच्छन्ति तर्द्धांवर्तन्त एव खर्गवत् । अथ नावर्तन्ते तर्दि न गच्छन्ति तेन गलेति न निवर्तन्त इति च परस्परविरुद्ध 'सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया । सयोगा विष्रयोगान्ता मरणान्त हि जीवितम्' इति हि शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम् । अनात्मप्राप्ति पुनरावृत्तिपर्यवसाना न लात्मप्राप्तिरितिचेत् न । सुषुप्तौ 'सता सोम्य तदा सपन्नो भवित' इति श्रुतिप्रतिपरिताया अप्यात्मप्राप्ते पुनरावृत्तिपर्यन्तलद्शनाद्दन्यथा सुषुप्तस्य मुक्तलेन पुनरुखान न स्यात् तस्यादात्मप्राप्तौ गत्वेति नोपपचते तस्यौपचारिकत्वेप्यनिवृत्तिनोंपपचत इसेव प्राप्ते ब्रुम् । गन्तुर्जीवस्य गन्तव्यवद्वानिम्बलद्वर-विस्थीपचारिकत्वेप्यनिवृत्तिनोंपपचत इसेव प्राप्ते ब्रुम् । गन्तुर्जीवस्य गन्तव्यवद्वानिम्बलद्वर-विस्थीपचारिकम् । अज्ञानमात्रव्यवहितस्य तस्य ज्ञानमात्रेणव प्राप्तिव्यवदेशात् । यदि ब्रह्मण प्रतिविम्बो जीवस्तदा यथा जल-

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

'आनन्द ब्रह्मणो विद्वाच विमेति कुतश्वन' इति श्रुखनुरोधेन राहो विर इतिवदौपचारिकसबन्धविवक्षया नतु मेदविवक्षया । 'एक मेवाहितीय' 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' 'मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यति' इत्यादिश्चते । केचित्तुं तत्रावेद्यत्व सूर्याद्यभास्यत्वे-नात्रोक्त सर्वभासक्ष्येन तु खयमपरोक्षल 'यदादिल्यत तेज' इत्यत्र वक्ष्यति । एवमुभाभ्या श्लोकाभ्या श्चुतेर्दरुद्धय व्याख्यातमिति-द्रष्टव्यमिति वर्णयन्ति । सूर्यो न भासयते इत्यनेन रूपादिहीनत्वेन चक्षुषाद्ययोग्यलात्सर्वेषा बाह्यन्द्रियाणा निवृत्ति । न राशाङ्क इत्यनेन मनोनुप्राहकचन्द्रनिषेधेन मनस । न पावक इति वाचो निवृत्ति । 'न चक्षुषा गृह्यते, यन्मनसा न मनुते, यद्वाचानभ्युदितम्' इति श्रुतेरित्यन्येषा व्याख्याने तु लक्षणादोषो द्रष्टव्य ॥ ६ ॥ ननु यद्गला न निवर्तन्त इति नोपपद्यते गतेरागत्यन्तलात् । तदुक्त

६ श्रीधरीव्याख्या।

अनेन स्थादिशकाशाविषयत्वेन जडत्वशीतोष्णादिदोषप्रसङ्गो निरस्त ॥ ६ ॥ ननु च त्वदीय धाम प्राप्ता सन्तो यदि न निवर्तन्ते तर्दि 'सति सपच न विदु सति सपचामहे' इत्यादिश्चते सुषुप्तिप्रचयसमये त्वत्पाप्ति सवेषामस्तीति को नाम संसारी स्यादित्याशङ्का

श मधुसूद्वः. २ नीलकण्ठः.

## ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥

१ श्रीमञ्डाकरभाष्यम्।

तद्धामगताना नास्ति निवृत्तिरिति, शृणु तत्र कारणम्—ममैवेति । ममैव परमात्मनों ऽद्यो भागो-ऽवयम पकदेश इत्यनथीन्तरम् । जीवलोके जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोका कर्तेति प्रसिद्धः सनातनः । यथा जलसूर्यक । सूर्याशो जलनिमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते तथा ऽयमप्य-शस्तेनैवात्मना सगच्छत्येवमेव, यथावा घटा द्युपाधिपरिच्छिन्नो घटा द्याकाश आकाशाशः सन्घटा दिनिमित्तापाये आकाश प्राप्य न निवर्तत इत्येवमत उपपन्नमुक्त यद्गत्वा न निवर्तन्त इति । नन्

### २ आनम्ब्गिरिज्याकया ।

परिहरति—शृण्विति । भगवस्प्राप्तेनिवृत्त्यन्तत्वाभाव सप्तम्यर्थ । जीवस्य परांशत्वेऽपि कथमुक्तदोषसमाधिरि-स्वाशक्का प्रतिबिम्बपक्षमादाय दृष्टान्तेन प्रत्याचष्टे—यथेति । अवच्छेदपक्षमाश्रित्य दृष्टान्तान्तरेणोक्तदोषसमाधि दृष्टायति—यथा वेति । आक्षेपसमाधिमुपसहरति—अत इति । परस्य निरवयवत्वात्तद्शत्व जीवस्यायुक्तमिति ३ नीवकण्डव्याक्या (चतुर्षरी)।

यावभासने ज्योतिरन्तरमपेक्षते दीपादिष्यदर्शनादित्याशङ्कयाह त्रिमि —ममेवेति । यद्यसादीश्वरो जगत्सद्य शरीर अवामोति 'स एष इह प्रविष्ट आनखाभ्रम्यः', 'तत्सृङ्घा तदेवानुप्राविशत्' इत्यादिश्रुतिम्य ईश्वरएव शरीरघारी तथा यद्यसाद्धेतो । अपिशब्दोऽवधारणार्थे । च. समुचयार्थे । 'कसिन्नहमुक्तान्त उत्कान्तो भविष्यामि कसिन्वा प्रति-

४ मधुसूद्दनीच्याच्या ।

प्रतिबिम्बितसूर्यस्य जलापाये विम्बभूतसूर्यगमन ततो नावृत्तिश्च । यदि च बुद्धाविन्छत्रो ब्रह्मभागो जीवस्तदा यथा घटाकाशस्य घटापाये महाकाश प्रति गमन ततो नावृत्तिश्च तथा जीवस्याप्युपाध्यपाये निरुपाधिस्वरूपगमन ततोऽनावृत्तिश्चेत्युपचारा दुच्चते । एकस्करपलाद्भेदभ्रमस्य चोपाधिनिवृत्त्या निवृत्ते । सुष्रप्तौ लज्ञाने खकारणे भावनाकमैपूर्वप्रज्ञासहितस्यान्त करणस्य जीवोपाघे सूक्ष्मरूपेणावस्थानात्तत एवाज्ञानातपुनरुद्भव सभवति । ज्ञानादज्ञाननिवृत्तौ तु कारणाभावातकुत कार्योदय स्यादज्ञानप्रभवलादन्त करणाद्युपाधीनाम् । तस्माजीवस्याह ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारादह न ब्रह्माखज्ञाननिवृत्तिर्ग-त्वेत्युच्यतं । निवृत्तस्य चानायज्ञानस्य पुनरुत्यानाभावेन तत्कार्यससाराभावो न निवर्तन्त इत्युच्यत इति न कोऽपि विरोध । जीवस्य तः पारमार्थिक खरूप ब्रह्मैवेखसकूदावेदितम् । तदेतत्सर्व प्रतिपाद्यत उत्तरेण श्रन्थेन । तत्र जीवस्य ब्रह्मरूपखादज्ञान-निवृत्त्या तत्स्वरूप प्राप्तस्य ततो न प्रच्युतिरिति प्रतिपावते ममैवाश इति श्लोकार्धेन । सुषुप्तौ तु सर्वकार्यसस्कारसहिताज्ञान-सत्त्वात्तत पुन ससारो जीवस्थेति मन षष्ठानीति श्लोकार्धेन प्रतिपाद्यते । ततस्तस्य वस्तुतोऽससारिणोऽपि मायया ससारं प्राप्तस्य मन्दमतिभिर्देहतादारम्य प्रापितस्य देहाद्यतिरेक प्रतिपाद्यते शरीरमित्यादिना श्लोकार्धेन । श्लोत्र वश्चरित्यादिना त्र यथायथ खनिषयेष्विन्द्रियाणा प्रवर्तकस्य तस्य तेभ्यो व्यतिरेक प्रतिपाद्यते । एव देहेन्द्रियादिनिलक्षणमुत्कान्त्यादिसमये खात्मरूपलात्किमिति सर्वे न पश्यनीत्याशङ्काया विषयविक्षिप्तचित्तादर्शनयोग्यमि त न पश्यन्तीत्यत्तरमुच्यत उत्कामन्तमि खादिना श्लोकेन । त ज्ञानचक्षुष पर्यन्तीति विष्टत यतन्तो योगिन इति श्लोकार्धेन । विमृदा नानुपर्यन्तीखेतद्विष्टत यतन्तोऽपीति श्लोकार्घेनेति पत्राना श्लोकाना सगति । इदानीमक्षराणि व्याख्यास्याम । ममैव परमात्मनोंऽश निरंशस्यापि मायया कल्पित सूर्यस्थेव जले, नमस इव च घटे, मृषामेदवानश इवाशो जीवलोके ससारे । स च प्राणधारणोपाधिना जीवभूत कर्ता भोक्ता ससारीति मृषैव प्रसिद्धिमुपगत सनातनो निख । उपाधिपरिच्छेदेऽपि वस्तुत परमात्मखरूपलात्। ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

'सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया । सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्' इलाशक्काह—ममैवेति । जीवलोके ससारे जीवभूतो भोका करेंति प्रसिद्ध । मम परमात्मन एवांशोऽवयनो नान्यस्य । अतएव सनातन पुरातन । एवच यथा जलसूर्यक सूर्योशको जलनिमित्तापाये सूर्ये प्राप्य न निवर्तते, यथावा घटाद्युपाधिपरिच्छिनो घटाद्याकाश आकाशाश सन् घटा-

### ६ श्रीषरीव्याख्या ।

सत्तारिण दर्शयति—ममेति पञ्चिम । ममैवाशो योऽयमविषया जीवभूत सनातनः सर्वदा संसारित्वेन प्रसिद्ध असौ द्वषुप्ति-प्रख्ययो प्रकृतौ लीनतया स्थितानि मन षष्ठ येषां तानीन्द्रियाणि पुनर्जीवलोके संसारे भोगार्थमाकर्षति । एतच कर्मेन्द्रियाणां प्राणस्य नोपलक्षणार्थम् । अय भाव —सत्य द्वषुप्तिप्रलययोरिष मदश्कात्सवस्थापि जीवमात्रस्य मित्र लयादस्थव मत्प्राप्तिः तथाप्य-

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याच्या ।

दाह्रेद्कत्वात्करणप्रवर्तकत्वात्तद्वितत्वात् ॥ ६ ॥ मनैवाश इति । ब्रह्मण एवायमश्च इत्यज्ञानधर्मत्वया परिपूर्णस्यासंवेदनाचेतनतानि-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निरवयवस्य परमात्मनः कुतोऽवयव एकदेशोंऽश इति । सावयवत्वे च विनाशप्रसङ्गोऽवयव-विभागात्। नैष दोषोऽविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न एकदेशोंऽश इव किएतो यतः। दर्शितश्चायमर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरश । स च जीवो मदंशत्वेन किएतः कथ संसरत्युत्क्रामतीति चेत्युच्यते, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि खस्थाने कर्णशकुख्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कर्षत्या-

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

शङ्कते—निन्निति । तस्य निरवयवत्य साधयति—सावयवत्ये चेति । वस्तुतो निरशस्यापि परस्य कल्पनया जीवोंऽशो भविष्यतीति परिहरति—नैष दोष इति । वस्तुतस्तु जीवस्य नाशत्व परमात्मना तावन्मात्रताया दर्शितत्वादित्याह—दर्शितत्रश्चेति । यदि परस्याशत्वेन कल्पितो जीवो वस्तुतस्तदात्मैव न तर्हि तस्य ससारित्व- सुक्कान्तिवेति शङ्कते—कथिसिति । जीवस्य ससरणमुत्कमण चोपपाद्यितुमुपक्रमते—उच्यत इति ॥ ७ ॥ ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्षरी)।

ष्ठिते प्रतिष्ठासामीति स प्राणमस्जत' इति श्रुतेः । प्राणघारणेनोपाघिना ईश्वरएव च उत्क्रामित । ततो हेतुद्वयाजीवलोके ससारे यो जीवभूतः प्राणी स सनातन सर्वदैकरूपोऽहमेवेति वक्तन्ये 'यथामे श्रुद्धा विस्फुलिङ्का न्युचरन्लेवमेवैतसादात्मनः सर्व एत आत्मानो न्युचरित' इति विह्वविस्फुलिङ्कान्यायेन स ममैवाश इत्यशाशिमावोक्तिः ।
यद्यपि वह्नो मेद परिमाण च खगत न दृश्यते तथापि तूपाधिगतमेव तदुभय तत्राप्युपचर्यते अयमभिरसादमेभिन्नः अयमस्य स्फुलिङ्काः अयमसादृल्प इति । 'एवमस्थूलमनण्वहृत्वमदीर्धम्' इति श्रुतेश्रतुर्विधपरिमाणशून्ये
ब्रह्मणि ममैवाश इत्यशाशिमावेन मेदोल्पत्वमहत्त्वे चोपचारादौपाधिके ध्येये । तथाच श्रुति 'बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन
चैव ह्यारात्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' इति 'समः हुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एमिस्निमिलीके ' इति च ।
तथाच विस्फुलिङ्को विह्वरेव नतु वन्ह्यशः, एव जीवोऽपि ब्रह्मेव नतु ब्रह्माश 'ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मेन कितवा
उतः इति दाशादिष्वपि पिण्डेषु गोत्वसेव कात्स्वर्थेन एकैकिस्निच् ब्रह्ममावपरिसमाप्तिदर्शनात् । निरंशेंऽशाशिकल्पनाया अयोग्यत्वाच स एव जीवभूत ईश्वरो ममैवाश इवाशो रूपमेदो मनः षष्ठ येषु तानि मनसा सह षडिन्दियाणि प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणा प्रकृतिः खमावो विषयप्रावण्य तत्र स्थितानि । कर्षति सुप्तिप्रलयसमकालेषु सको-

### ४ मधुसूद्तनीन्याख्या ।

अतो ज्ञानादज्ञाननिवृत्त्या खखह्म ब्रह्म प्राप्य ततो न निवर्तन्त इति युक्तम् । एवभूतोऽपि सुषुप्तात्कथमावर्तत इखाह—मन षष्ठ येषा तानि श्रोत्रलक्ष्यसूर्त्तनघ्राणाख्यानि पश्चेन्द्रियाणि इन्द्रस्थात्मनो विषयोपलिष्ठिषकरणतया लिङ्गानि जाप्रत्खप्रभोगजनककमेक्षये प्रकृतिस्थानि प्रकृतावज्ञाने सूक्ष्मरूपेण स्थितानि पुनर्जाप्रद्वोगजनककमेदिये भोगार्थं कर्षति कूमोऽज्ञानीव प्रकृतेरज्ञानादाकर्षति विषयप्रहणयोग्यतयाविभीवयतील्यं। अतो ज्ञानादनावृत्तावप्यज्ञानादा- ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

दिनिमित्तापाये आकाश प्राप्य नावर्तते तद्वजीवोऽपि मदश मा गला पुनराकृत्तिश्चन्य एवेत्यतो युक्तमेव यद्गला न नवर्तन्त इति।
तथाचाविद्याकृतोपाधिपरिच्छित्र एकदेशोंश इव किल्पतस्तत्त्वज्ञानेनाविद्यापगम उपाधिनिमित्तभूतस्यापगमात् स्वस्कृषेणाविद्यष्ठते नतु निरवयवस्य मुख्योऽवयव सभवित सावयवले च विनाशप्रसङ्गोऽनिष्ट स्यात्। यदि परस्याशलेन किल्पतो जीवो वस्तुत परमात्मैव तिर्दे कथ ससरत्युत्कामित वेत्वपेक्षायामाह—मन इति । मन षष्ठानि श्रोत्रादीनिद्रयाणि प्रकृतिस्थानि खस्वप्रकृतौ कर्णशष्टुल्यादौ स्थाने स्थितानि कर्षति आकर्षति यदा पूर्वशरीराच्छरीरान्तरं प्राप्नोतीत्युत्तरेण सबन्ध । यैत्त्वेवभूतोऽपि
सुष्ठुमात्कथमावर्तत इत्यत आह । मन षष्ठ येषा तानि श्रोत्रादीनि पश्चिन्द्रयाणि । इन्द्रस्थात्मनो विषयोपळिष्करणत्या लिङ्गानि
जाप्रत्स्वप्रभोगजनककर्मक्षये प्रकृतिस्थानि प्रकृतावज्ञाने स्कृमकृपेण स्थितानि पुनर्जाप्रद्वोगजनककर्मोदये मोगार्थं कर्षति । कृमोऽङ्गानीव प्रकृतेरज्ञानादाकर्षति । विषयप्रहणयोग्यतयाविभीवयतीत्यर्थः । अतो ज्ञानादनावृत्तावज्ञानादनावृत्तिनीपक्षिति भाव इतिव्याख्यान तत्तु बहुष्याहारसापेक्षमुत्तरश्चोकाननुबद्धम् । कस्मिन्काले कर्षतीत्युच्यत इति स्वप्रन्थाननुगुण चात उपेक्ष्यमेवमैन्येषामिष

श्रीवरीव्याख्या ।

विद्ययाद्वतस्य सानुशयस्य सप्रकृतिके मस्य छयो न तु शुद्धे । तदुक्तम्—'अन्यक्ताद्यक्तय सर्वा प्रमवन्ति' इत्यादिना । अतश्च पुन संसाराय निर्गच्छन्नविद्यान् प्रकृतौ लीनतया स्थितानि स्वोपाधिभूतानीन्द्रियाण्याकर्षति । विदुषां तु शुद्धस्क्रपप्राप्तेनांवृत्तिरिति ॥ ७ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यज्यास्या ।

धृत्तेश्चाज्ञात्त्वसुपचरित पुनर्वस्तुतौंशवत्तोपपवाते । 'प्रदेशोऽपि ब्रह्मण सार्वरूपमनतिक्रान्त ' इति श्रुते । एवेव चोपचारिकता यथावसर

१ श्रीधरः मधुसूदनः

शरीरं यदवामोति यचाप्युत्कामतीश्वरः।
यहीत्वैतानि संयानि वायुर्गन्धानिवाशयात्॥ ८॥
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥ ९॥

१ शीमच्छाकरसाध्यम्।

कर्षति ॥ ७ ॥ किसन्काले—शरीरिमिति । यद्यापि यदा चाप्युत्कामतीश्वरो देहादिसंघातसामी जीवस्तदा कर्षतीति स्ठोकस्य द्वितीयपादोऽर्थवशात्प्राथम्येन सवध्यते । यदा च पूर्वसाच्छरीराच्छरीरान्तरमाप्नोति तदा गृहीत्वैतानि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि संयाति सम्यग्याति गच्छति । किमिन्वेत्याह । वायुः पवनो गन्धानिवाशयात्पुष्पादे ॥ ८ ॥ कानि पुनस्तानीति—श्रोत्रमिति । श्रोत्र चश्च स्पर्शनं च त्विगिन्द्रयं रसनं च द्वाणमेव च मनश्च षष्ठ प्रत्येकिमिन्द्रियेण सहाधिष्ठाय देहस्थो विष

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्वस्थाने स्थितानामिन्द्रियाणां जीवेनाकर्षणस्य काळ पृष्ठिति—कस्मिन्निति । जीवस्थोत्कान्तिनैश्वरस्थेत्याशङ्क्येश्वर-शब्दार्थमाह—देहादीति । उत्कान्त्यनन्तरभाविनी गतिरित्येतदर्थवशादित्युक्तम् । अवशिष्टानि स्थोकाक्षराण्याचष्टे— यदाचेति ॥ ८ ॥ मन षष्टानीन्द्रियाण्येव प्रभद्वारा विशेषतो दर्शयति—कानीति ॥ ९ ॥ शरीरमित्यादिस्थोके

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

चयित ॥ ७ ॥ तथैतान्येव आशयात् सलयस्थानात् गृहीत्वा सथाति विषयदेश प्रतिगच्छित प्रबोधसर्गव्युत्थानकालेषु । तत्र दृष्टान्तः । वायुर्गन्धानिवाशयात् गन्धाशयात्पुष्पात् ॥ ८ ॥ कानि तानि मन षष्ठानि । तानि गृहीत्वा
गत्वा चाय कि करोतीत्यत आह—श्रोत्रामिति । अधिष्ठाय व्यापारवन्ति कृत्वा विषयान् शब्दादीनुपसेवते प्रकाशयित । यथा दीपः स्वसं वृत्तिल्लामाय तैलवर्त्याद्यपेक्षमाणोऽपि स्वविषयावभासने स्वयमेव प्रमुः एवं जीवोऽपि
घटाकारत्वलामाय मनःषष्ठानीन्द्रियाणि स्यादीश्चापेक्षते तथापि घटावभास स्वयमेव करोति नेतराणि इन्द्रिय-

ध महस्द्रनीन्याच्या ।

पृत्तिर्नानुपपन्नेति भाव ॥ ७ ॥ किसान्काले कर्षतीत्युच्यते—यत् यदा उत्कामित बहिर्निर्गच्छित ईश्वरो देहेन्द्रियसचातस्य खामी जीवस्तदा यतो देहादुत्कामित ततो मन षष्ठानीन्द्रियाणि कर्षतीति द्वितीयपादस्य प्रथममन्वय । उत्कमगोत्तरभाविलाद्गमनस्य । न केवल कर्षसेव किंतु यत् यदा च पूर्वस्थाच्छरीरान्लरमवाप्नोति तदैतानि मन षष्ठानीन्द्रयाणि गृहीला स्यास्यपि सम्यक् पुनरागमनराहिस्येन गच्छस्यपि शरीरे सस्येवेन्द्रियप्रहणे द्द्यन्त । आश्वयात्कुसुमादे स्थानाद्वन्धान्यान्यात्मकान्यस्थानशान्यहीला यथा वायुर्याति तद्वत् ॥८॥ तान्येवेन्द्रियाणि द्रश्यन् यद्यं गृहीला गच्छित तदाह—शोत्रं
चक्षु, स्पर्शन च रसन प्राणमेव च चकारात्कर्मेन्द्रियाणि प्राण च मनश्च षष्ठमधिष्ठायैव आश्रिस्यैव विषयान् शब्दादीनय जीव

भ भाष्योत्कर्षदीपिका।

कुकल्पना भाष्यिवरद्धा नोपादेया ॥ ७ ॥ किस्मिन्काळे कर्षतीलपेक्षाया खस्थाने स्थिताना इन्द्रियाणा जीवेनाकर्षणस्य काळमाइ— इारीरमिति । 'पाठकमादर्थकमो बळीयान्' इति न्यायेनेश्वरो देहादिसघातखामी जीवो यत् यदाप्युत्कामति शरीराद्धहिर्निर्गच्छिते तदा मन षष्ठानीन्द्रियाणि कर्षतीति श्लोकस्य द्वितीय पादोऽर्थवशात्प्राथम्येन सबध्यते । यदाच पूर्वस्माच्छरीराच्छरीरान्तरं प्राप्नोति तदा एतानि मन षष्ठेन्द्रियाणि गृहीला स्थाति सम्यग्गच्छति । तत्र दृष्टान्त । आश्चयात्पुष्पादे स्थानाद्गन्धान्यहिला यथा वायु पवन स्थाति तद्वत् ॥ ८ ॥ कानि पुनस्तानि किमर्थं च तानि गृहीला स्थातीति चेत्तत्राह् । श्रोत्र चक्ष्य स्पर्शन च खिगिन्द्रिय रसन घ्राणमेवच । चकारात्प्राणादिससुचय । मन षष्ठ प्रत्येकमिन्द्रियेण सह अधिष्ठाय देहस्थोऽय जीवों विषयान् शब्दा

तान्याकुष्य किं करोतीलत्राह—शरीरमिति । यदा शरीरान्तर कर्मवशादवाप्नोति यत्र शरीरादुत्कामित ईश्वरो देहादीनां खामी
तदा पूर्वसाच्छरीरादेतानि गृहीत्वा तच्छरीरान्तर सम्यग्याति । शरीरे सल्पीन्द्रियग्रहणे दृष्टान्त । आश्यात्स्वसानात्कुसुमादे
सकाशाद् गन्थानान्थवत स्क्षमानशान्गृहीत्वा यथा वायुर्गच्छति तद्रत् ॥ ८ ॥ तान्येवेन्द्रियाणि दश्यन्यदर्थे गृहीत्वा गच्छति
तदाइ—श्रोन्नमिति । श्रोत्रादीनि बोह्यन्द्रियाणि मनश्चान्त करणमिष्ठायाश्रिल शब्दादीन्विषयानय जीव उपशुद्धे ॥ ९ ॥ ननु च

योजनीयेति न विप्रतिपत्तव्यम् ॥ ७ ॥ अवाप्नोति गृह्णाति । उत्कामिति खजित । यतैः सह यथा वायु सर्वगतो विकान्तिषाम् पार्थिव प्राप्य ततो गन्धमानीय स्थानान्तरे तत्स्वहित एव सकामिति, एव जीव पुर्यक्षेत्र सह । एव सुदौ सहारे चैतैः साहित्समस्योक्त्या स्थिताः विषयमहणात्मिकाया तत्सहितस्यैवास्य व्यापार इति निश्चीयते ॥ ८ ॥ श्रोत्रमिति । मन इस्वेननान्तः इत्यायुग्छक्ष्यते । अतएव श्रूरीरस्थितियोगात्तिक्षन्त श्रूरीरान्तरप्रहणायोत्कामन्त विषयान्या सुक्षान मूदा व पद्यन्ति अप्रकृद्धत्वात् ।

### उत्त्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपर्यन्ति पर्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ १०॥ यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

याञ्याब्दादीनुपसेवते ॥ ९ ॥ एवं देहगतं देहात्—उत्क्रामन्त परित्यजन्तं देह पूर्वोपात्तं स्थितं वा देहे तिष्ठन्त भुक्षानं वा शब्दादीं श्रोपलभमानं गुणान्वितं सुखदुः खमोहा ख्यैर्गुणैरन्वितमनुगतं संयुक्तमि-स्पर्थः। एवभूतमप्येनमत्यन्तदर्शनगोचरप्राप्त विमूढा दृष्टादृष्ट्विषयभोगवलाकृष्ट्चेतस्तयानेकथा मूढा नानुपर्यन्यहो कष्ट वर्तत र्खनुकोशति च भगवान्। ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचश्चषस्त एनं पर्यन्ति क्वानचक्षुषो विविक्तद्दष्टय इत्यर्थः॥ १०॥ केचित्तु—यतन्तः प्रयत्न कुवैन्तो योगिनश्च समाहित-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

देहादात्मनोऽतिरेकमुक्त्वा श्रोत्र चक्कुरित्यादौ स्वाभिक्षिते विषये यथायथ करणाना प्रवर्तकत्वात्तेम्योऽतिरिक्तश्चात्मे-त्युक्त तर्हि तमुक्तान्सादि कुर्वन्त स्वरूपत्वाकिमिति सर्वे न पश्यन्तीत्याशक्काह-एवमिति । सनिहिततमत्वेन दर्शनयोग्यमपि विषयपरवशादास्मान सर्वे न पश्यन्तीति भगवतोऽनुक्रोश दर्शयति-एवंभृतमिति । तर्हि केषा मात्मदर्शन तदाह—ये तु पुनरिति ॥ १० ॥ ज्ञानचक्षु शब्देन न्यायानुगृहीत शास्त्र ज्ञानसाधनमुक्त तिकमिदानी शासमान्नेण न्यायानुगृहीतेनात्मान पश्यन्ति नेत्याह—केचित्त्विति । प्रयत्न श्रवणमननात्मक शास्त्रादिप्रमाणैर्थ ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

सूर्योदीनि खमासत्वात्तैलवर्त्यादिवदित्याशयः ॥ ९ ॥ तमेवभूत मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्राण चाधिष्ठाय तेषासुत्कम-णेनोत्कामन्त तेषा स्थित्या स्थित तेषा मोगेन भुज्ञान तेषा सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तत्वेन गुणान्वित घटसूर्यमिव घटा-काशमिव वा घटगमनादिना गमनादिमन्त खतस्तूत्कमणादिशून्यमपि विमूहास्तात्विकरूप नानुपश्यन्ति ज्ञानच-क्षपस्त पश्यन्ति । उपाघेरेवोत्क्रमणादिक नतूपहितसात्मन इति जानन्त्येवेत्यर्थः ॥ १० ॥ यतन्तो यत्नशीला योगिनश्र ४ मधुसुद्नीब्याख्या।

उपसेवते भुक्ते ॥ ९ ॥ एव देहगत दर्शनयोग्यमपि देहादुत्कामन्त देहान्तरं गच्छन्त पूर्वस्मात्स्थित वापि तस्मिनेव देहे भुजान वा विषयान् शब्दादीन् गुणान्वित सुखदु खमोहात्मकैर्पुणैरन्वितमेव सर्वास्ववस्त्रासु दर्शनयोग्यमप्येन विमूढा दशहरू-विषयभोगवासनाकृष्टचेतस्तयात्मानात्भविवेकायोग्या नातुपश्यन्ति अहो कष्ट वर्तत इत्यज्ञाननुकोशति भगवान् । ये तु प्रमाण-जनितज्ञानचक्षुषो विवेकिनस्त एव पर्यन्ति ॥ १० ॥ ज्ञानचक्षुष इस्रेतद्विवृणोति—आत्मनि खबुद्धाववस्थित प्रतिफलितमेन-मात्मान यतन्तो भ्यानादिभिः प्रयतमाना योगिन एव पश्यन्ति । चोऽवधारणे । यतमाना अप्यकृतात्मानो यज्ञादिभिर-५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

**ीनु**पसेवते भुङ्के ॥ ९ ॥ शरीरमिखादिश्लोकेन देहाद्यतिरेकमात्मनोऽभिघाय श्रोत्रमिखादौ श्रोत्रादिप्रवर्तकस्तभ्यो भिन्न इति तस्य मेद उक्तसाहि तमुत्कान्सादिकुर्वन्त देहादिव्यतिरिक्त खखरूप किमिति सर्वे न पर्यन्ति इतिचेत्तत्राह—उत्क्रामन्तिमिति । एव देहादुत्कामन्त पूर्वोपात्त देह परिखजन्त स्थित देहे तिष्ठन्त वापि भुजान शब्दादीश्वोपलभमान वा गुणान्वित सुखदु खमोह-सञ्जर्केर्पुणैरतुगत् सयुक्तमेवभूतमप्येवमत्यन्तदर्शनगोचरता प्राप्त विमृढा दशदृष्टविषयमोगबलाकृष्टचेतस्तयानेकथा मृढा मोहिता मानुपर्यन्यहो कष्ट वर्तत इति अनुक्रोशति भगवान् । तर्छात्मान के कथ पर्यन्तीति तत्राह । ज्ञान न्यायानुगृहीतशास्त्रजन्यमात्मदर्श-नसाधनं चश्चर्येषा ते प्रमाणजनितज्ञानचश्चषो विविक्तदृष्ट्या एन सर्वविलक्षण सर्वाधिष्ठान सर्वसत्तास्फूर्तिप्रद पश्यन्ति साक्षात्कुर्वन्ति ।। १० ॥ न्यायानुगृहीतशास्त्रेऽनिश श्रवणादिना यत्न कुर्वतामपि केचित्पश्यन्ति केचिश्रेति तत्र को हेतुरित्यपेक्षायामाह । यतन्त क्रन्वियत्र कुर्वन्तो योगिनश्च समाहितन्वित्ता एन प्रकृतमात्मानमात्मनि खत्या बुद्धाववस्थित पर्यन्खयमहमसीत्युपलभनते । ६ श्रीधरीव्याक्या।

कार्यकारणसंघातव्यतिरेकेणवभूतमात्मान सर्वेऽपि किं न पश्यन्ति तत्राह—उत्क्रामन्तमिति । उत्कामन्त देहादेहान्तर गच्छन्तम् । तिसन्त्रेव देहे स्थित वा विषयान्मुञ्जान वा गुणान्वितमिन्द्रियादियुक्त जीव विमृदा नानुपश्यन्ति नालोक्यन्ति । शानमेव चक्क्येंघां ते विवेकिन परयन्ति ॥ १० ॥ दुर्वेयश्वाय यतो विवेकिष्विप केचिदेव परयन्ति केचिन्न परयन्तीत्याह—यतन्त इति । यतन्त

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

अबुद्धास्तु सर्वत्रैव बोधरूपमञ्चद्धाना जानन्त्येवेत्यद्धासमाधयस्तेषां यनपरत्वात् । अक्कृतात्मना तु यत्नोऽपि न फलाय अपरिपक्कवा-बस्वात्। नहि शरिद सिक्किविसामग्रीसमर्देऽपि धान्यबीजान्युप्यमानानि फलसपदेऽलम् । अतएव सामग्रयेव सास्य न भवति। अन्यदे फिल मधुमाससभृतजलवरपटलीप्रेरितमम्म काचिदेव च सा भूर्यस्या शिक्षिर (वश )विवशीकृताया रविकरस्पर्शेनैव कान्तिः एक्सकुतास्मना यज्ञो न सकळाङ्गपरिपूर्णः कर्तुमायाति । अतएव प्राप्या गुपाय पारमेश्वरदीक्षादि ये तथाविधकोधमोहादिप्रन्थिसः

## यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ यदादित्यगतं तेजो जगङ्गासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

१ श्रीमच्छाकरसाध्यस् ।

चित्ता पनं प्रकृतमात्मान पर्यन्त्ययमहमसीत्युपलमन्त आत्मिन खत्यां बुद्धावविष्यतं यतन्तोऽिष शास्त्रादिप्रमाणैरकृतात्मानोऽसंस्कृतात्मानस्तपसेन्द्रियज्ञयेन च दुश्चरितादनुपरता अशान्तद्पीत्मानः प्रयत्न कुर्वन्तोऽिष नैन पर्यन्त्यचेतसोऽिवविक्षनः॥११॥ यत्पदं सर्वस्यावभासकमप्यश्यादित्यादिकं ज्योतिर्नावभासयते, यत्प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते यस्य च परस्योपाधिन्मेदमनुविधीयमाना जीवा घटाकाशाद्य इवाकाशस्याशास्तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पद्तव च विवश्चश्चतुर्भिः स्रोकविंभूतिसक्षेपमाह भगवान्—यदिति। यदादित्यगतमादित्याश्चय। किं तत्त् तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगन्द्रासयते प्रकाशयत्यखिल समस्तं यद्यन्द्रमिस शश्चभृति तत्त्रेजोन्त्र

### २ आनन्दगिरिज्याक्या ।

तन्तोऽपीति सबन्ध । असस्क्रतात्मत्व प्रकटयति—तपसेति । दुश्वरिताद्विरतिफळ कथयति अशानतेति । अशुद्धद्धदीनामविवेकिना सदिप श्रवणादि न फळवदिति मत्वाह—प्रयद्धसिति ॥ ११ ॥ अनन्तरशोकचनुष्टयस्य वृत्तानुवादद्वारा तात्पर्यार्थमाह—यत्पद्सिति । जीवात्मत्वेन विद्पत्वप्रस्या तदीयसैतन्येनादिसादीनामवभास-कृत्वाच ब्रह्मणश्चिद्दपत्वमित्याह—यदादित्येति । चिद्रपस्य ब्रह्मण सर्वात्मकत्वप्रतिपादकत्वेन श्लोक व्याच्छे—यदित्यादिना । आदिसादौ तत्र तत्र स्थित ब्रह्मचेतन्यज्योति सर्वावभासकमित्यर्थं । ब्रह्मण सर्वज्ञत्वेन चिद्रपत्व-

### ३ नीलकण्डन्याक्या ( चतुर्घरी )।

एन आत्मिन बुद्धाववस्थित विमुमुत्कान्त्यादिहीनमसङ्ग पश्यिनि। यतन्तोऽपि अक्कतात्मान ये यञ्चादिभिरशोधितिचित्ताः एन न पश्यिनित । यतः अचेतसोऽनिर्जितिचित्ताः । पाषाणतुल्या इत्यर्थ ॥ ११ ॥ कथ तर्हि सूर्यादीनामपि मासकत्वं छोके दृश्यते तद्पि मदावेशादेवेत्याह—यदादित्येति । अत्राप्यादित्यादिपदै करणाधिष्ठात्र्यो देवतास्तद्धिष्ठयानि करणानि च तन्नेणेव गृह्यन्ते । यदादित्यादिषु बाह्यकरणाधिष्ठातृषु तत्तद्धिष्ठयेषु बाह्यकरणोषु च गत विद्यमान तेजो

### ४ मञ्चस्त्नीव्याक्या ।

शोधितान्त करणा अतएवाचेतसो विवेकग्रन्या नैन परयन्तिति मूढा नातुपरयन्तिलेतिद्वरणम् ॥ ११ ॥ इदानीं यत्पदं सर्वावभासनक्षमा अप्यादिलाद्यो मासयितु न क्षमन्ते यत्प्राप्ताश्च मुमुक्षव पुन ससारय नावर्तन्ते यस्य च पदस्योपाधिमेद-मतुविधीयमाना जीवा घटाकाशाद्य इवाकाशस्य कित्पतांशा मृषैव ससारमनुभवन्ति तस्य पदस्य सर्वात्मलसर्वव्यवहारास्पद-लप्रदर्शनेन ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमिति प्रागुक्त विवरीतु चतुर्भि श्लोकेरात्मनो विभृतिसक्षेपमाह भगवान्—'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमि देशिक्षलर्थि प्राग्नाव्याद्यात न तद्रासयते सूर्य इसादिना 'तमेव भान्तमन्त

### ५ भाष्योत्कवंदीपिका।

यतन्तोऽपि शास्त्रादिप्रमाणैर्यक कुर्वन्तोऽप्यकृतात्मानस्तपसेन्द्रियजयेन च दुश्वरितादनुपरता अशुद्धान्त करणा अचेतसोऽविवेकिन एनमात्मानमुक्तविशेषण न पश्यन्ति यत्नसाम्येप्यात्मदर्शने तददर्शने च चित्तश्चेस्वरश्चेस्व हेतुलमिति भाव ॥ १९ ॥ यत्पद सर्वावमासकमादिलादिक ज्योतिर्नावमासयते, यत्प्राप्ताश्च मुमुक्षवः पुन ससाराभिमुखा न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्यानुविधीयमाना जीवा घटाकाशादयो यथाकाशस्यांशास्त्रयाश इवाशा बुख्यादितादात्म्याध्यासेन मृषेवोत्कान्त्यादिक प्रमुवन्तीति न तद्भासयते सूर्य इलादिनोक्तमिदानीं तस्य पदस्य सर्वात्मल सर्वव्यवद्वारास्पदल विवश्चश्वतुर्भि श्लोकैर्विभृतिसञ्चेपमाह—यदिति । यदादिल्यात सूर्याश्रय तेजो विप्ति प्रकाश अखिल सर्व जगद्भासयते प्रकाशयति यत्समस्तावभासक चन्द्रमित तेजो वर्तते यश्वामौ तत्तेजो स्भाष्टमा ।

ध्यानादिभि प्रयतमाना योगिन केन्विदेनमात्मान आत्मित देहेऽनस्थित निविक्त पश्यन्ति । शास्त्राभ्यासादिभिः प्रयत्न कुर्नाणा अपि अक्रतात्मानोऽनिशुद्धन्ति । अत्यत्मानोऽनिशुद्धन्ति । अत्यत्मानोऽनिशुद्धन्ति । अत्यत्मानोऽनिशुद्धन्ति । अत्यत्माने । तदेन 'न तद्भासयते स्यं ' हलादिना पारमेश्वरं परं धामोक्त, तत्प्राप्तानां चापुनरावृत्तिरक्तां, तत्र च संसारिणोऽभावमाशक्त्य ससारिस्तरूपं देहादिन्यतिरिक्त दर्शितम् , इदानीं तदेव पारमेश्वर ह्यमनन्तशक्तितेन निरूपयति —यदेखादिचतुर्भिः । आदित्यादिषु स्थित यदनेकप्रकार तेजो विश्व प्रकाशवित तस्तर्वं अभिनवग्राधाचार्यन्यास्था।

दर्भगर्भोकृतान्तर्दशस्त्रेनूपाय एव साकत्व न अवतीति सन्तन्त्रम् । तहक्तम् 'क्रोधादी दश्यमाने हि दीक्षितोऽपि न सुक्तिसाद्' इति ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ नदादिस्तित । अक्षीदितेजस्त्रयक्पतवा दश्यमाध्यायस्पितस्हित्यितस्हित्यातस्यकृतीकरणे शीगुर्वसमाद्वः । सूत्रवयन

## गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ १३॥

१ श्रीमञ्जाकरमाध्यम् ।

ऽवभासक वर्त्तते यद्याग्नौ हुतवहे तत्तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीय मम विष्णोस्तज्योतिः। अथवा यदादिस्यगतं तेजश्चैतन्यात्मक ज्योतिर्यचन्द्रमसि यद्याग्नौ तत्तेजो विद्धि मामक मदीयं मम विष्णोस्तज्योतिः। नतु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत्समानं चैतन्यात्मक ज्योतिस्तत्र कथिमदं विशेषणं यदादिस्यगतिस्यादि। नैष दोषः सत्त्वाधिक्यादाधिक्योपपत्तेः। आदिस्यादिषु हि सत्त्वमत्यन्तः प्रकाशमत्यन्तभास्तरमतस्तत्रैवाविस्तर ज्योतिरिति तद्विशिष्यते, नतु तत्रैव तदिधकिमिति। यथा हि लोके तुल्येऽपि मुखसंस्थाने न काष्टकुङ्यादौ मुखमाविर्मवत्यादर्शादौ तु खच्छे खच्छतरे च तार-तम्येनाविर्मवति तद्वत् ॥१२॥ किंच—गामिति। गा पृथिवीमाविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगदहमोजसा बल्चेन यद्वल कामरागविवर्जितमैथ्वरं जगद्विधारणाय पृथिव्या प्रविष्टं येन गुवीं

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मन्न विवक्षितिमिति व्याख्यान्तरमाह्—अथवेति । चैतन्यज्योतिष सर्वन्नाविशेषादादित्यादिगतत्वविशेषणमयुक्तमिति शक्कते—निवित । सर्वन्न सत्वेऽपि क्रचिदेवाभिव्यक्तिविशेषाद्विशेषणमिति परिहरति—नैष दोष इति । तदेव प्रपन्नयति—आदित्यादिष्विति । सर्वन्न चैतन्यज्योतिषस्तुत्यस्वेऽपि क्रचिदेवाभिव्यक्तया विशेषणोपपितं दृष्टान्तेन स्पष्टयति—यथाहीति ॥ १२ ॥ इतश्च सर्वात्मत्व प्रकृतपद्स्य युक्तमित्याह्—किंचेति । ईश्वरो हि पृथिवीदेवता-कृपण पृथिवी प्रवित्य भूतशब्दित जगदैश्वरेणैव बर्छेन षिभिति । ततो गुर्व्यपि पृथिवी विदीर्य नाधो निपतितीत्वन्न

३ नीडकण्डच्याख्या (चतुर्धरी)।

विषयप्रकाशनसामध्ये सर्वे जगद्भासयते तत्तेजो मामक मदीयं विद्धि। 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः', 'येन चक्षूषि पश्यितः' इत्यादिश्रुतिभ्यः। एव मनश्रन्द्रमसोर्यदान्तरप्रवश्चप्रकाशनसामध्ये तद्पि मामकमेव तथा यद्धागभ्योरव्याकृतादिविषय-प्रकाशनसामध्ये तद्पि मामकमेवेत्यर्थः। अक्षरयोजना स्पष्टा ॥१२॥ न केवलमादित्यादिगतप्रकाशनसामध्ये मामकमपि तु पृथिव्यादिगत भूतधास्णव्यापनसामध्येमपि मदीयमेवेत्याह—गामिति। गा पृथिवीमाविश्य ता पृथिवी दर्ढां कृत्वा भूतान्यहमेव धारयामि ओजसा बलेन। अन्यथा पृथिवी सिकतासुष्टिवद्विशीर्येत। तथाच मञ्चवर्णः 'येन

ध महस्दर्गव्याच्या।
भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति' इति श्रुस्पर्यमनेन व्याख्यायते । यदादिस्यगतं तेजश्रैतन्यात्मकं ज्योतिर्यचन्द्रमित यचामी स्थित तेजो जगदिखलमवभासयते तत्तेजो मामक मदीयं विद्धि । यद्यपि स्थावरजङ्गमेषु समान वैतन्यात्मकं ज्योति-स्थापि सत्त्वोत्कर्षणादिस्यादीनामुत्कर्षात्तत्रैवाविस्तरा नैतन्यज्योतिरिति तैर्विशेष्यते यदादिस्यगतिमस्यादि । यथा तुल्येऽपि मुखसनिधाने काष्ट्रकुष्यादौ न मुखमाविर्भवति आदर्शादौ खच्छे खच्छतरे च तारतम्येनाविर्भवति तद्वयदादिस्यगत तेज इत्यु क्ला पुनस्तत्तेजो विद्धि मामकमिति तेजोमहणात् यदादिस्यादिगत तेज प्रकाश परप्रकाशसमर्थं सितमास्ररूप जगदिखल रूपवृद्धस्त्वनमासयते एव यचन्द्रमसि यचामौ जगदवभासक तेजस्तन्मामक विद्धीति विभृतिकथनाय द्वितीयोऽप्यथौं द्रष्टव्य अन्यथा तन्मामक विद्धीस्तावह्रूयात्तेजोमहणमन्तरेणैविति भाव ॥ १२॥ किंच गा पृथिवी पृथिवीदेवतारूपेणाविश्य ओजसा निजेन बलेन पृथिवी धृलिमुष्टितुल्या दृदीकृत्य भूतानि पृथिव्याधेयानि वस्तून्यहमेव धारयामि । अन्यथा पृथिवी सिकतामुष्टि-

५ साच्योत्कर्वदीपिका।

मामक मरीये विद्धि जानीहि । यहा ब्रह्मण सर्वज्ञलेन चिद्रुपलमत्र विवक्षितम् । तथाचायमर्थ । यदादिल्पगतं तेजश्रैतन्यात्मक ज्योति यचन्द्रमि यचामौ वर्तते तत्तेजो मामक विद्धि । ननु चैतन्यज्योतिष. सर्वत्राविशेषात्कथमिद विशेषणं यदादिल्पगतमिलादि । नैष दोष- । चैतन्यज्योतिष सर्वत्र तुल्यलेऽपि क्षचिदेव सत्त्वाधिक्यप्रयुक्ताभिव्यक्त्या विशेषणोपपत्ते । यथाहि लोके तुल्येऽपि मुखसस्थाने न काष्ठकुञ्चादौ मुखमाविर्भवति आदर्शादौ तु खच्छे खच्छतरे खच्छतमे च तारतम्येनाविर्भवतीति तहत्ते ॥ १९ ॥ किंच यहल कामरागविवर्जितमैश्वरं जगिह्यधारणाय पृथिव्यामाविष्ट येन गुवी पृथ्वी नाध पति नापि विकता मुश्चिवज्ञलोपरिस्थितापि विशीर्यते । तथाच मन्त्रवर्ण 'येन ग्रीकमा पृथिवी च हढा' इति, 'स दाधार पृथिवी' इति च, तेनौजसा ६ भीषरीव्याक्या ।

तेजो मदीवभैव जानीहि ॥ १२ ॥ किंच--गामाविङ्येति । गां पृथ्वीमोजसा बलेनाविष्ठाय अहमव चराचराणि भूतानि धारवामि,

७ अभिनवगुताचार्यव्याच्या । कस्य समस्यस्यत्याचा यक्तोकधारकत्व सञ्ज्ञगवतएच माहेश्वर्यमित्येतद्वेत । तथाहि रवितेजसः प्रकाशकत्वं धारकत्व च तेजोधाराद्वय-तादास्त्रतत् । तहेसदुक्तं बदादित्यम्तमिति ॥ १२ ॥ गामावित्रयेति चार्यद्वयेन । चान्द्र तेजा प्रकाशक पोषक च घरा जलतेजीयोगात् । तदुक्तः

## अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥ १४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पृथिषी नाधः पति न विदीर्यते च। तथाच मन्नवर्णः 'येन द्यौदग्रा पृथिवी च इढा' इति 'स दाधार पृथिवीम्' इत्यादिश्च। अतो गामाविद्य च भूतानि चराचराणि धारयामीति युक्तमुक्तम्। किंच पृथिव्या जाता ओषधी सर्वा वीहियवाद्याः पृष्णामि पृष्टिमती रस्रखादुमतीश्च करोमि सोमो भूत्वा रस्रात्मकः सोमः सर्वरसात्मको रस्रख्नभावः सर्वरसानामाकरः सोमः। स हि सर्वा ओषधीः स्रात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति ॥१३॥ किंच—अहमिति । अहमेव वैश्वानर उद्रस्थोऽप्रिर्भृत्वा 'अयमित्रवैंश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं प्रच्यते' इत्यादिश्वतेर्वेश्वानरः सन्प्राणिना प्राणवता देहमाश्चितः प्रविद्यः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः प्रचामि पिक्तं करोमि

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रमाणमाह—तथाचेति । परस्येव हिरण्यगर्भात्मनावस्थानाञ्च मन्नयोरन्यपरतेति भाव । देवतात्मना द्यावापृधिन्योह्मत्वमुद्धरणसामध्यं तथापिश्वरायत्तमेव स्वरूपधारण तद्मेश्वया दुर्वल्यादिति द्रष्टव्यम् । ईश्वरस्य सर्वारमन्वे हेत्वन्तरमाह—किचेति । रसात्मकसोमरूपतापत्तावपि कथमोषधीरिश्वर सर्वा पुष्णातीत्याशङ्कणाह—सर्वेति ॥ १३ ॥ भगवत सर्वात्मत्वे हेत्वन्तरमाह—किचेति । अहमेवेत्यहशब्देन परो लक्ष्यते, भूत्वा पचामीति सबन्ध । परस्येव जाठरात्मना स्थितौ श्वति प्रमाणयति—अयमिति । बाह्य भौममिन व्यावत्यति—योऽय-मिति । देहान्तरत्तरमक तृतीय भूत व्यवच्छिनत्ति—योनिति । जाठरात्मना पर स्थितश्चेत्तस्य देहाश्चितत्व सिद्ध-मिति न पृथग्वक्तव्यमित्याशङ्का 'पुरुषविध पुरुषेऽन्त प्रतिष्ठित वेद' इति श्चितमाश्चित्याह—प्रविष्ट इति । परस्य ३ वीळकण्डव्याच्या (वर्षशी)।

द्यौरुमा पृथिवी च दृढा' इति । 'स दाधार पृथिवीं' इति । च तथाह्मेव सोमो रसात्मको जलात्मकः 'रसो जल रसो हर्ष ' इत्यनेकार्थमञ्जरी । जलमयो भूत्वा सर्वा ओषघी पुष्णामि च रसवतीः पुष्टाश्च करोमि । सोमो हि खात्मरसातु- प्रवेशेन सर्वा ओषधी. पुष्णातीति प्रसिद्धम् ॥ १३ ॥ अह वैश्वानरसंज्ञ उदरखोऽिमभूत्वा प्राणिना सर्वेषा देहमा श्रितः सन् प्राणापानाभ्या वायुभ्या समायुक्तः ससुद्दीपितश्चतुर्विधमन्नमद्नीय भक्ष्य दन्तव्यापारापेक्षमपूपादि ।

४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

विद्विशीर्थेताधो निमजेद्वा। 'येन बौक्या पृथिवी च हढा' इति मन्त्रवर्णात् 'स दाधार पृथिवी' इति च हिरण्यगर्भमावापन भगवन्तमेवाह। किंच रसात्मक सर्वरसखभाव सोमो भूला क्षोषधी सर्वा त्रीहियवाद्या पृथिव्यां जाता अहमेव पृष्णामि पृष्टिमती खादुमतीश्व करोमि॥ १३॥ किंचाहमीश्वर एव वैश्वानरो जाठराप्तिर्भूला 'अयमितिवेश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे येनेदमन्न पच्यते' इखादिश्चतिप्रतिपादित सन् प्राणिना सर्वेषा देहमाश्रितोऽन्त प्रविष्ट प्राणापानाभ्या तदुद्दीपकाभ्या सर्युक्त सधुक्षित सन् पचामि पर्क्ति नयामि। प्राणिमिर्भुक्तमन्त चतुर्विष्ठ भक्ष्य मोज्य लेख चोष्य चेति। तत्र यद्दन्तैरद खण्ड्यावखण्ड्य भक्ष्यतेऽपूपादि तद्भक्ष्य चर्ळामिति चोच्यते। यत्तु केवल जिह्नया विलोड्य निगीर्यते स्पौदनादि तद्भोज्यम्। यत्तु जिह्नया निक्षिप्य रसाखादेन निगीर्यते किंच द्वीभृतगुडरसालिबादिश्विष्यादि तश्चेष्ठम्। यत्तु दन्तैर्निष्पीड्य रसाश

### ५ भाष्योत्कवदीपिका ।

बलेन गा पृथिवीमाविर्य प्रविर्य भूतानि चराचराणि धारयामि । किंच रसात्मक सर्वरसखमाव सोमो भूला खात्मरसावेशेन पृथिव्या जाता ओषधी सर्वा वीहियवाचा पुष्णामि पृष्टिमती रसखादवतीश्व करोमि ॥ १३ ॥ किंचाह परमात्मा वैश्वानर उदर-स्थोऽप्तिर्भूला प्राणिना प्राणवता देहमाश्रित शरीरं प्रविष्ट प्राणापानाभ्यामुद्दीपकाभ्या समायुक्त भोज्य भक्ष्य चोष्य लेख चेति चतुर्विधमण्ण प्रचामि पिक्तं करोमि । तत्र यत्पायसादि केवल जिह्नया विलोध्य निगीर्यते तद्भोज्यम् । यत्त्वपूपादि दन्तैरवख-ध्यावखण्ड्य भक्ष्यते तद्भक्ष्यम् । यत्त्वश्चरण्डादि दृष्ट्राभिर्विपीध्य साराश निगीर्याविष्ट राज्यते तच्चोध्यम् । यद्गवीभूत गुडादि जिह्नायां निक्षिप्य रसाखादित निगीर्यते तल्लेखम् । तथाच श्रुति 'अयमित्रवैश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे येनेदमण पच्यते' इसाया ।

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

अहमेन रसमय सोमो भूत्वा त्रीबाबोषधी सर्वा संवर्भयामि॥ १३॥ किच-अहमिति। वैश्वानरो जाठरो भूत्वा प्राणिनां देहस्यानत प्रविदय प्राणापानाभ्यां तदुदीपकाभ्यां सहित प्राणिभिर्भुक्त भक्ष्य मोज्य लेख चोष्य चेति चतुर्विधमन्न पचामि। तत्र यहनौरवखण्ड्या-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या !

श्रकन्द्रमसीलनेन भार्गेन पुष्णामीति चार्षश्लोकेन । बाह्र तु तेज प्रकाशनपोषणदहनस्वेदनपचनारमक पृथिव्यसेजीवायुयोगात्तदेनेहोक्त भ०गी० ७९

# सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्॥ १५॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

चतुर्विधं चतुष्प्रकारमञ्चमशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेखं च भोक्ता वैश्वानरोऽग्निर्भोज्यमभं सोम-स्तवेतदुभयमग्नीषोमौ सर्वमिति पश्यतोऽञ्चरोषलेपो न भवति ॥ १४ ॥ किंच—सर्वेति । सर्वस्य प्राणिजातस्याहमात्मा सन्द्वदि बुद्धौ संनिविद्योऽतो मत्त आत्मनः सर्वेश्राणिनां स्मृतिर्ज्ञानं तदः पोद्दनं च । येषां पुण्यकर्मिणा च पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतस्तथा पापकर्मिणा पापकर्मानु-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

जाठरारमनोऽत्रपाके सहकारिकारणमाह—प्राणिति । संयुक्तत्व संयुक्षितत्वम् । अत्रस्य चातुर्विध्य प्रकटयति—मोज्यमिति । भोक्तरि वैश्वानरहृष्टिभींज्ये सोमहृष्टिरेव भोकृभोज्यस्य सर्वं जगद्ग्रीषोमात्मना भुक्तिकाले ध्यायतो
भोकुरश्रकृतो दोषो नेति प्रासङ्गिक सफळ ध्यान दर्शयति—भोक्तिति ॥ १४ ॥ इतश्च सर्वात्मत्वेन सर्वव्यवहारास्पद्स्वनीश्वरस्थेत्याह—किंचेति । प्राणिजात ब्रह्मादिष्ठतिकान्तम् । आत्मत्वया दुदौ सनिविष्टत्व तद्गुणदोषाणामहोषेण
प्रष्टृत्वम् । अतो बुद्धिमध्यस्थस्य गुणदोषद्रष्टृत्वादिति यावत् । मत्त सर्वकर्माध्यक्षाज्ञगद्यत्रधारादित्यर्थे । प्राणिनां
स्मृतिज्ञानयोस्तदुपायस्य च भगवद्यीनत्वे भगवतो वैषम्य स्यादित्याशङ्काह—येषामिति । स्मृतिजनमान्तरादावनुमृतस्य परामर्शः । देशकाळस्वभावविष्ठकृष्टसापि ज्ञानमन्तभव । धर्माधर्माम्या विचित्र कृषेतो नेश्वरस्य

३ नीलकण्डच्याख्या ( चतुर्धरी )।

भोज्य तदनपेक्ष पायसादि । लेख गुडशर्करादि । चोण्य निश्चोण्य त्यज्यमानमिश्चुदण्डादि । एतेन सर्वत्र सर्वा शक्तिर्या दश्यते सा मदीयैवेति भावः । तदेवं भोक्ता वैश्वानरोऽग्निर्मोज्यमन्न सोमस्तदेवमुभयमभीषोमौ सर्वमिति पश्यतोऽन्नदोषलेपो न मवतीत्यपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ किंच सर्वस्य प्राणिजातस्याह हृदि सनिविष्ट आत्मेत्यर्थः । अतो मक्त आत्मनस्तेषा स्मृतिर्ज्ञान च पुण्यवताम् । पापिना तु तयोरपोहन विस्नरणमञ्चानं च भवति । तथाच

४ सञ्चस्त्रनीव्याक्या ।

निगीर्याविषिष्ट खञ्यते यथेश्चदण्डादि तचोष्यमिति मेद । भोक्ता य सोऽप्तिवैश्वानरो यद्भोज्यमम् स सोमस्तदेतदुभयममीषोमी सर्वमिति ध्यायतोऽन्नदोषल्छेपो न भवतील्यपि इष्टल्यम् ॥ १४ ॥ किंच सर्वस्य म्रह्मादिस्थावरान्तस्य प्राणिजातस्याहमात्मा सन् हृदि बुद्धौ सनिविष्ट 'स एव इह प्रविष्ट' इति श्चुते 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामक्ष्पे व्याकरवाणि' इति च । अतो मत्त आत्मन एव हेतो प्राणिजातस्य यथानुक्य स्मृतिरेतज्ञन्मनि पूर्वानुभूतार्थविषया वृत्तियौंगिना च
जन्मान्तरानुभूतार्थविषयापि । तथा मत्त एव ज्ञान विषयेन्द्रियसयोग्ज भवति । योगिना च देशकालविश्रकृष्टविषयमप्येवं
कामकोधशोकादिव्याकुलचेतसामपोहन च स्मृतिज्ञानयोरपायध्य मत्त एव भवति । एव खस्य जीवरूपतामुक्ला म्रद्याक्ष्यतामाह । वेदेश्व सर्वेरिन्द्रादिदेवताप्रकाशकैरप्यहमेव वेद्य सर्वात्मलात् । 'इन्द्रं मित्र वरुणमिन्नमाहुर्थो दिव्य स सुपर्णो

### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

भोक्ता वैश्वानरोऽमिरमेभींज्यमत्र सोमशब्देनोदितम्। एव भोक्तभोज्यरूप सर्वं जगदभीषोमात्मना भुक्तिकाले ध्यायतो भोक्तुरस्कृतो दोषो न भवतीति प्रासङ्गिक सफल ध्यान द्रष्टव्यम् ॥ १४॥ एव तत्पदस्य सर्वात्मल सर्वव्यवहारास्पदल विवक्षुर्विभूतिवर्णनमुपसंहर्रस्कोच परिखजिति—सर्वस्येति । सर्वस्य ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य प्राणिजातस्य हृदि सनिविष्ट जीवात्मनान्तर्योमितया च । बुद्धौ सिविष्ठल बुद्धितादात्म्यापन्नल तद्भुणदोषाणामशेषेण द्रष्टृल च । 'अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामक्ष्ये व्याकरवाणि'। 'यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमन्तर ' इत्यादिश्चतेरतो बुद्धौ चिदाभासक्ष्येण स्थितलात्, तन्मध्यस्थगुणदोषद्रष्टृलाच । मत्त आत्मन सर्वप्राणिना स्मृतिर्जनमान्तरादावनुभृतस्य परामर्श देशकालस्वभावविष्ठकृष्टस्याप्यनुभवो ज्ञान तद्पोहन च । यथा पुण्यकर्मिणा पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती भवत , तथा पापकर्मिणा पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोरपोहनमपगमन च । तत्सर्वं कर्माच्यक्षान्मत्त एव भवतीलर्थ ।

६ श्रीधरीव्याख्या ।

बखण्ड्य भक्ष्यतेऽपूपादि तद्रक्ष्यम् । यत्तु केवल जिङ्कया विलोड्य निर्गायंते पायासादि तद्रोज्यम् । यत्तु जिङ्कायां निक्षिप्य रसास्तादेन क्रमशो निर्गायंते द्रवीभूत गुडादि तडेक्क्सम् । यत्तु दष्ट्रादिभिनिष्पीच्य रसांश निर्गायंविष्ठाष्ट त्यज्यत दक्षुदण्डादि तच्चोष्यमिति चतुर्विधमेद ॥ १४ ॥ किंच—सर्वेस्वेति । सर्वस्य प्राणिजातस्य इदि सम्यगन्तर्यामिक्षपेण प्रविष्ठोऽहम् । अतश्च मत्त एव हेतो.

### ७ अभिनवगुप्ताचार्येध्याख्या ।

यबाग्नावित्रनेन, अह वैश्वानर इति श्लोकेन च । नभस्तु बोधावकाक्ष्यतया सर्वगतमेव ॥ १३ ॥ १४ ॥ अतएव बोध्यरूपत्वमुक्श्वा तद्वी-ध्यस्वरूपपृष्ठ(१)पतितस्वातश्वयबोधस्वभावमात्मान परस्वभाव परमेश्वरस्वरूप सर्वज्ञानस्वतन्न सर्वकर्तार दर्शयितुमाह—सर्वस्रोति । सर्वस्य विषय यवत्समस्ताहरणस्वतन्नवोधस्यभाव तत्राहमिति यो विमर्शस्तातप्यापूर्वावभासनामय ज्ञान विश्वमहास्विहरूपमय घट एवेति

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

रूपेण स्मृतिज्ञानयोरपोहनं वापायनमपगमनं च। वेदेश्च सर्वरहमेव परमातमा वेद्यो वेदितव्यो वेदान्तकृद्वेदान्तार्थसप्रदायकृदित्यर्थः। वेद्विद्वेदार्थविदेव चाहम्॥१५॥ भगवत ईश्वरस्य नारा-यणाख्यस्य विभृतिसंक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो यदादित्यगन तेज इत्यादिना, अथाधुना तस्यैव अराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य सहपनिर्दिधारियपयोत्तरक्षोका आरभ्यन्ते । तत्र सर्वमेवातीतानागतानन्तराष्यायार्थजातं त्रिधा राशीकृत्याह—द्वाविमाविति। द्वाविमौ पृथन्त्राशिकृतौ पुरुपावित्युच्येते लोके संसारे। अरश्च अरतीति अरो विनादयेको राशिरपरः पुरुषोन

### २ आनन्द्रियिख्याख्या ।

वैषम्यमिति भाव । वेद्वेध पर ब्रह्म भगवतोऽन्यदिति शङ्का वास्यति—वेदैरिति । वेदान्ताना पौरुषेयस्व परि हरिति—वेदैति । तद्रथंसप्रदायप्रवर्तकरवार्थं तद्रथंयायातथ्यज्ञानवस्त्रमाह—वेद्वार्थेति ॥ १५ ॥ उत्तरश्चोकानां तास्पर्यं वक्तु वृत्त कीर्तयति—भगवत इति । विशिष्टोपाधिराहित्यादि । सप्रत्यध्यायसमासेरुत्तरसद्भंस्य तास्पर्य-माह—अथेति । न केवल निरुपाधिकारमस्वरूपनिर्धारणायोत्तरप्रन्थ किंतु सर्वस्थेव गीताशास्त्रसार्थनिर्णयार्थ-मित्याह—तत्रेति । क्षराक्षरोपाधिम्या परमारमना च राशित्रयमुक्तेन सर्वात्मत्वेनाशुन्यादिदोषप्रसक्तानुक्त— द्वाविमाविति । पर पुरुष व्यावर्तयति— वेशिकण्डमास्या (च्वुर्षरी)।

सवैंबेंदे कर्मोपासिक्षानकाण्डात्मकैरहमेव परमात्मा वेद्यो वेदान्तकृत् वेदान्तोक्तिविद्यासप्रदायकृत् वेदविद्वेदार्थवि-चाहमेव । एतेन वेदान्तविद्वेदिवच स्वविभूतिरित्युक्त मवति ॥ १५ ॥ सर्वशास्रहृद्य सगृहाति — द्वाविमाविति । छोके प्रसिद्धी इमी द्वावेव पुरुषी । क्षरो विनाशी सच सर्वाणि भूतानि प्राणवन्ति कर्मक्षये सुप्तिप्रष्ठयकैवल्यादावु-पाधिनाशमनु विनाशशीलो जीवो ब्रह्मप्रतिबिम्बभूतो जलाकीपमः । 'प्रज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेम्यः ससुत्थाय तान्ये-ध महस्यदनीन्याक्या ।

गरुत्मान् । एक सिंद्रप्रा बहुषा वदन्त्यामें यम मातिरक्षानमाहु 'इति मन्त्रवर्णात् । 'एष उद्येव सर्वे देवा 'इति च श्रुते । विदान्तकृत् वेदान्तार्थसप्रदायप्रवर्तको वेदव्यासादिरूपेण । न केवलमेतावदेव वेदविदेव चाह कर्मकाण्डोपासनाकाण्डज्ञान-काण्डात्मकमन्त्रवाह्मणरूपसर्ववेदार्थविचाहमेव । अत साधूक ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमित्यादि ॥ १५ ॥ एवं सोपाधिकमात्मा-नमुक्ता क्षराक्षरशब्दवाच्यकार्यकारणोपाधिद्वयवियोगेन निरुपाधिक ग्रुद्धमात्मान प्रतिपादयि कृपया मगवानर्जुनाय त्रिमि स्लोके —द्वाविमो पृथप्राशीकृती पुरुषो पुरुषोपाधिलेन पुरुषशब्दव्यपदेश्यो लोके ससारे । को तावित्याह । क्षरश्वाद्धर एव च क्षरतीति क्षरो विनाशी कार्यराधिरेक पुरुष । न क्षरतीत्यक्षरो विनाशरिहत । क्षराख्यस्य पुरुषस्योत्पत्तिबीज भगवतो ५ मान्योत्कर्वरीपिका ।

अत कारणात्सवैवेदै कर्मकाण्डादिलक्षणैश्वकारात्स्मृतीतिहासपुराणादिभिश्वाहमेव परमात्मा सर्वक्रपो वेशो वेदितत्य, अहमेव वैदान्तकृत् वेदान्तार्थंसप्रदायकृत् सर्ववेदार्थंविचाहमेव ॥ १५ ॥ एव यदादिल्यगत तेज इल्यादिना भगवत ईश्वरत्य नारायणाञ्चर्य विभूतिसक्षेपवर्णनेन सोपाधिक खरूपमुक्लायेदानीं तस्यैव परमात्मन क्षराक्षरोपाधिविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य खरूपनि-र्घारणाय सर्वमेवातीतानागताच्यायार्थंजात त्रिधा राष्ट्रीकृत्याह—हाविति । क्षराक्षरोपाधिभ्यां परमात्मना च राक्षित्रय इमी प्रलम् क्षादिना लोकेऽनुभूयमानौ पुरुषो हो । को तो पुरुषाविति तत्राह क्षरश्वाक्षर एव चेति क्षराक्षरशब्दार्थं खयमेवाह भगवान् । क्षरः इश्वरिकास्यास्या ।

प्राणिमात्रस्य पूर्वानुभूताधैविषया स्मृतिर्भवति । ज्ञान च विषयेन्द्रियसयोगज भवति । अपोहन च तयो प्रमोषो भवति । वेदैश्व सर्वेस्तत्तद्देवतादिरूपेणाहमेव वेद्य । वेदान्तक्रत्तस्यवदायप्रवर्तकश्च ज्ञानदो गुरुरहमित्यर्थ । वेदविदेव च वेदाधैविदह्मेव ॥ १५ ॥ इदानीं 'तदाम परम मम' इति यदुक्त तस्वकीय सर्वोत्तमस्य दर्शयति—द्वाविमाचिति त्रिभि । वरश्चाश्चरश्चेति द्वाविमौ पुरुषो

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

सर्वात्मक भावखण्डनासार विकल्पनाञ्चानात्मकमपोहन पाशवस्थिकपमायामयप्रमाहिति आर्थं च सत्कारश्चेवतां जीतस्य सहतस्य पुनरः
सर्वात्मक भावखण्डनासार विकल्पनाञ्चानात्मकमपोहन पाशवस्थिकपमायामयप्रमाहिति आर्थं च सत्कारश्चेवतां जीतस्य सहतस्य पुनरः
वभासनात्मक भितीयता समस्यञ्चानानि सहतानीति सर्वज्ञतापूर्वक स्वातक्रमस्य कर्तृत्वपुक्रम् । सर्वेरिति सभ्य किछ सर्वभास्माणां
वर्षस्य स्वातक्रममिति विभक्तर्त्वपुक्षम् । अन्ये तु अपोहनमन्येनाक्रुतेनेष् भवतीति व्यतिरेक्षुक्षिः वेदान्त करोतीत्मात्मसङ्ग्रवेन एतं
प्रव स्वातक्रममिति विभक्तर्त्वपुक्षम् । अन्ये तु अपोहनमन्येनाक्रुतेनेष् भवतीति व्यतिरेक्षुक्षिः वेदान्त करोतीत्मात्मसङ्ग्रवेन एतं
प्रव स्वातक्रममिति विभक्तर्त्वपुक्षम् । अन्ये तु अपोहनमन्येनाक्रुतेनेष् भवतीति व्यतिरेक्षुक्षः वेदान्त करोतीत्मात्मसङ्ग्रवेन एतं
प्रव स्वातक्रममिति विभक्तर्त्वपुक्षम् । अन्ये तु अपोहनमन्येनाक्ष्रतेनेष्यक्षेत्रस्यते । छोके तावद्प्रदुद्धस्यभावोऽपि सर्वः पृथिक्यान्

### उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्लव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

ऽश्वरस्तिद्विपरीतो भगवतो मायाशिकः श्वराख्यरा पुरुषस्योत्पत्तिबीजमनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि संस्काराश्रयोऽश्वरः पुरुष उच्यते । कौ ः पुरुषावित्याह खयमेव भगवान् श्वरः सर्वाणि भूतानि समस्त विकारजातिमत्यर्थः । कूटस्थः कूटो राशिरिव स्थितः, अथवा कूटो माया वश्चना जिह्नता कुटिलतेति पर्यायाः, अनेकमायादिप्रकारेण स्थित कूटस्थः संसारवीजानन्त्यात्र श्वरतित्यश्वर उच्यते ॥ १६ ॥ आभ्यां श्वराक्षराभ्यां विलक्षणः श्वराक्षरोपाधिद्वयदोषेणास्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्यमावः— उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषस्त्वन्योऽत्यन्तविलक्षण आभ्यां परमात्मेति परमश्चासौ देहाद्यविद्याः

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

भगवत इति । तत्र कार्यलिङ्गकमनुमान सूचयति—क्षराख्यस्येति । मायाशक्ति विना भोकॄणां कर्मादिसंस्कारा-देवोक्तकार्योत्पत्तिरित्याशक्क्य तस्य निमित्तत्वेऽपि मायाशक्तिरुपादानिमिति मत्वाह—अनेकेति । कामकर्मादीत्यादिकाब्देन ज्ञान गृद्धाते । प्रकृतिं पुरुष चैवेति प्रकृतयोरिष्द प्रहणमिति शङ्कामाकाङ्काद्वारा वारयति—को ताविति ।
क्रूट्याब्दार्थमुक्तवा तेन स्थितस्य क्रूटस्थनेति सपिण्डितमर्थमाह—अनेकेति । तस्य कथमक्षरस्य विना ब्रह्मज्ञानमनाशादित्याह—संसारेति ॥ १६ ॥ कार्यकारणाख्यौ राशी दर्शयित्वा राश्यन्तर दर्शयति—आभ्यामिति ।
वैकक्षण्यफक्रमाह—क्षरेति । उपाधिद्वयक्वतगुणदोषास्पर्शे फलितमाह—नित्येति । आभ्या क्षराक्षराभ्यामिति
३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्थरी)।

वानुविनश्यितं इति श्रुतैः । कूटस्थो निर्विकारो मायोपाधिरक्षरः । तदुपाधेरकर्मत्वेन नाशासभवात् । उपाधिदोषेणाव-शीकृतत्वाचासौ न क्षरित खरूपाच च्यवत इत्यक्षरः ॥ १६ ॥ एताम्या कार्यकारणोपाधिम्यामन्यो निरुपाधिरुत्तमः पुरुषः योऽसौ परमात्मेत्युदाहृतः शास्त्रे । योऽसौ मायया ईश्वरो भूत्वा छोकत्रयमुत्तममध्यमाधमशरीररूपमाविश्य ४ मधसदनीव्याख्या ।

मायाशक्तिर्द्वितीय पुरुष । तौ पुरुषो व्याचष्ठे खयमेव भगवान् । क्षर सर्वाणि भूतानि समस्त कार्यजातमित्यर्थः । कूटस्थ कूटो यथार्थवस्त्वाच्छादनेनायथार्थवस्तुप्रकाशन वचन मायेत्वनर्थान्तरं । तेनावरणविश्लेपशक्तिद्वयरूपेण स्थित कूटस्थ भगवान्मायाशक्तिरूप कारणोपाधि ससारबीजलेनानन्त्यादक्षर उच्यते । केचित्तु क्षरशब्देनाचेतनवर्गमुक्ता कृटस्थोऽक्षर उच्यत इत्यनेन जीवमाहुस्तत्र सम्यक् क्षेत्रज्ञस्येवेह पुरुषोत्तमलेन प्रतिपायलात् तस्मात्क्षराक्षरशब्दाभ्या कार्यकारणोपाधी उभाविप जडावेनोच्येते इत्येवमुक्तम् ॥ १६ ॥ आभ्यां क्षराक्षराभ्या विरुक्षण क्षराक्षरोपाधिद्वयदोषेणास्पृष्टो नित्यग्रद्वाद्वरमुक्तस्य अन्य एवात्यन्तविरुक्षण आभ्या क्षराक्षराभ्या जन्दराबिभ्यामुभयभासकस्तृतीय-श्वतनराबिरित्यर्थ । परमात्मेत्युदाहृत अन्तमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयेभ्य पत्रभ्योऽविद्या किरितात्मभ्य परम-

सर्वाणि भूतानि सर्वं विकारजात क्षरतीति क्षरो विनाशी कूटस्य कूटो राशिरिव स्थित । यहा कूटात्मनाऽनेकमायावश्चनादिप्रकारेण स्थितः कूटस्य । ससारवीजानन्सान्न क्षरतीसक्षरो भगवतो मायाशक्ति क्षराख्यस्थोत्पत्तिवीजमनेकससारिजन्तुकामकर्मादिसस्का- राश्रयोऽक्षर उच्यते। यन्त्वैपरे कूट बिलाराशि पर्वत इव देहेषु नश्यत्खपि निर्विकारतया तिष्ठतीति कूटस्थश्चेतनो भोक्ता स तु अक्षर पुरुष इत्युच्यते विवेकिमिरिति वर्णयन्ति तन्नोपादेयम् क्षेत्रज्ञस्थैवेह पुरुषोत्तमत्वेन प्रतिपायलात्। अन्यथा क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धी- स्थनेनोत्तम पुरुषस्त्वन्य इसस्य विरोधापत्ते ॥ १६ ॥ कार्यकारणाख्यौ राश्री दर्शयिला ताभ्या विलक्षण राश्यन्तरं परमात्माख्य दर्शयति—उत्तम इति । आभ्या क्षराक्षराभ्या अन्यो विलक्षण उपाधिद्वयदोषेणासस्पृष्टो निस्रकुद्धद्वद्वमुक्तस्यमाव उत्तम

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

लोके प्रतिद्धौ । तावेवाह । तत्र क्षर पुरुषो नाम सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि, अविवेक्तिलोकस्य शरीरेष्वेव पुरुषत्वप्रसिद्धे । कृट शिलाराशि पर्वत इव देहेषु नश्यत्वप्रि निर्विकारतया तिष्ठतीति कृटस्थक्षेतनो भोका । स तु अक्षरः पुरुष इत्युच्यते विवेकिभि ॥ १६ ॥ यदर्थमेतौ लक्षितौ तमाह—उत्तम इति । प्रताभ्यां क्षराक्षराभ्यामन्यो विकक्षणस्तूत्तम पुरुष । अभिनवप्रसाचार्यव्याख्या ।

दिभूतारुषश्रारीरमात्मान चेतन क्षरूप जानातीति लोकस्य मृदस्याद्वैतर्धीर्न निवर्तते । अह तु सकलानुमाही द्वैतप्रन्थि विभिध्य सकल-लोकन्यापकतया वेद्य इति क्षरमतीतो भूताना जडत्यात्, अक्षरमतीत आत्मनोऽप्रबुद्धत्वे सर्वन्यापकत्वसण्डनात् । पुरुषोत्तमो लोके वेदेऽपि 'स जत्तम पुरुष' इत्यादिभिर्वाक्ये स एव परमात्माद्वय एवसुच्यते । एव जानाना सर्वमयं मामेव ब्रह्मतत्त्वसुपासीन सर्वं मन्म सर्वन विदन्सर्वेण भावेन मृतिक्रियाज्ञानात्मकेन मामेव भजते । यत्पस्यति तद्भगव मृतित्वयेत्यादि । तथाच मयैव शिवशत्त्वयिनाभाव

## यसात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः। अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ १८॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

इतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतनइत्यतः परमात्मेत्युदाहृत उक्तो वेदान्तेषु । स एव विशेष्यते यो लोकत्रयं भूभुंवः सराख्य सकीयया चैतन्यवलशक्त्याविश्य प्रविश्य बिभातिं सरूपसद्भावमात्रेण विभितिं धारयत्यव्ययो नास्य व्ययो विद्यत इत्यव्यय ईश्वरः सर्वेक्को नारायणाख्य ईशनशील ॥ १७ ॥ यथाव्याख्यातस्येश्वरस्य पुरुषोत्तम इत्येतक्षाम प्रसिद्धं तस्य नामनिवैचनप्रसिद्ध्याऽर्थवत्त्व नाम्नो दर्शन्यितश्योऽहमीश्वर इत्यात्मानं दर्शयति भगवान्—यस्मादिति । यस्मात्क्षरमतीतोऽहं संसारमायानुक्षमश्वत्थाख्यमतिकान्तोऽहमक्षरादिप संसारनुक्षवीजभूतादिप चोत्तम उत्कृष्टतम अध्वतमो

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

यावत् । उत्तमोऽन्य इति पदद्वयं वस्तुतः सर्वथैव क्षराक्षरात्मत्वाभावदृष्ट्यर्थम् । जडवर्गस्यान्यत्वकृत स्वातद्वयं निरस्यति—स पवेति । कोकत्रयमित्युपकक्षण सर्वं जगद्गपि विवक्षितम् । चैतन्यमेव बक तत्र शक्तिर्माया तयेति यावत् । जगद्धारणे परस्य व्यापारान्तर वारयति—स्वरूपेति । नचास्यान्यो धारयिता स्वतोऽचकस्वादित्याह—अव्यय इति । 'संयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च व्यक्तव्यक्त भरते विश्वमीश ' इति श्रुत्यर्थं गृहीत्वाह—ईश्वर इति ॥ १७ ॥ किंच कोकवेदयोर्भगवतो नामप्रसिद्धा सिद्धमप्रपञ्चत्वमित्याह—यथेति । अश्वकणीदिवदस्य नाम्नो स्वत्वादर्थंविशेषाभावाद्भगवतोऽपि कौकिकेश्वरवदीश्वरत्व सातिशयमिति नेत्याह—तस्येति । यसादित्यस्यापेक्षितं ३ नीककण्डव्याक्या (वर्षरी)।

प्रविश्य धारयति शरीरत्रयम् । अथापि अव्ययः सर्वज्ञत्वेन ईश्वरघर्मेण अल्पज्ञत्वेन जीवधर्मेण वा न व्येति वर्धते क्षीयते वेत्यर्थः॥१०॥ यस्मादिति । क्षर उपाधिं अक्षर च उपाधिं अतीतोऽतिक्रम्य स्थितोह्नमतोऽक्षरादिप चेति चशब्दात् क्षरादिप उत्तम उत्कृष्टतमः । जडात्क्षररूपादुपाघेरुत्कृष्टस्तदुपहितो जीवश्चेतनत्वात्, ततोऽप्युत्कृष्टतरो मायोपाधिः

### ४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

प्रकृष्टोऽकिल्पतो 'ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा' इत्युक्त आत्मा च सर्वभूताना प्रस्थक्चेतन इस्यत परमात्मेत्युक्तो वेदान्तेषु य परमात्मा लोकन्नय भूर्भुव स्वराख्य सर्व जगिदित यावत्।आविद्य स्वकीयया मायाशक्साऽिषष्ठाय निर्मातं सत्तास्फूर्तिप्रदानेन धारयित पोषयित च । कीहश , अव्यय सर्वविकारग्रन्य ईश्वर सर्वस्य नियन्ता नारायण स उत्तम पुरुष परमात्मेत्युदाहृत इस्यन्य । 'स उत्तम पुरुष 'इति श्रुते ॥१०॥ इदानी ययाव्याख्यातेश्वरस्य क्षराक्षरिनलक्षणस्य पुरुषोत्तम इस्येतत्प्रसिद्धनामनिर्वचनेन ईहश परमेश्वरोऽन्हमेनेस्यात्मान दर्शयित भगवान ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह तद्धाम परम ममेस्यादिप्रायुक्तनिजमहिमनिर्धारणाय—यसात् क्षरं कार्यन्तेन विनाधिन मायामय ससारवृक्षमश्वत्थाख्यमतीतोऽतिकान्तोऽह परमेश्वरोऽक्षरादिष मायाख्यादव्याकृतात् 'अक्षरात्परत पर 'इति पश्चम्यन्ताक्षरपदेन श्रुस्य प्रतिपादितात्ससारवृक्षविजभूतात्सर्वकारणादिष चोत्तम उत्कृष्टतम । अत क्षराक्षराभ्या पुरुषो-पाधिभ्यामध्यासेन पुरुषपद्व्यपदेश्याभ्यामुत्तमलादिस भवासि लोके वेदे च प्रथित प्रख्यात पुरुषोत्तम इति स उत्तम पुरुष इति वेद उदाहृत एव । लोके च कविकाव्यादौ 'हरिर्यथैक पुरुषोत्तम स्मृत 'इस्यादिप्रसिद्ध 'कारुण्यतो नरवदाचरत परार्था- भ भाष्मोत्कर्षदीपिका ।

उत्कृष्टतम पुरुष अविद्यात्मभ्यो देहादिभ्य परश्वासौ सर्वभूतानामात्मा च प्रसक्तेतन इसत परमात्मेत्युदाहृत. वेदान्तेषु प्रति-पादित । परमात्मानमेव विद्योनिष्ट । यो लोकत्रय भूर्भुव खराख्य त्रिलोकीपक्षाश्रयेण समस्त जगत् खकीयया मायया चैतन्य-बलदात्त्रया आविद्य प्रविद्य खरूपसद्भावमात्रेण बिभार्ति धारयति पोषयति प्रकाशयति । न विद्यते व्ययो यस्य सोऽव्यय ईश्वर ईश्वनद्यीलो नारायणाख्य परमेश्वर इस्वर्थ ॥ १७ ॥ अतएव क्षराक्षराभ्यामुत्तम इति । मम नान्नो निर्वचनप्रसिद्धिरर्थवतीत्याह । यस्मात्क्षरं सतारमायाद्यक्ष क्षश्वत्याख्यमतीतोऽहमकारादिप तद्वीजभृतान्मायासङ्गकादिप चोत्तम उत्कृष्टतमः अर्ध्वतमो वा, अतः

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

वैन्द्रमण्यमेवाह । परमक्षासावात्मेति चोदाइत उक्तः श्रतिभि । आत्मत्वेन श्वरादचेतनादिलक्षण परमत्वेनाक्षराचेतनाङ्गोकुविंकक्षण इस्तर्थ । परमात्मत्वमेव दश्चेयति यो लोकत्रयमिति । य ईश्वर ईशनशीनः, अन्ययश्च निर्विकार एव सन् लोकत्रय कृत्समाविदय विभित्ते पान्यति ॥ १७ ॥ एवभूत पुरवोत्तमत्वमात्मनो नामनिर्वचनेन दर्शयति— यस्मादिति । यसात्कार जडवर्गमतिकान्तोऽई

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्तोत्रे 'तव च का किल न स्तुतिरिन्तके सकलक्षम्दमयी किल ते ततुः। निखिलमृतिषु मेऽमवदन्त्रयो मनसिजासु वहि"प्रसरासु च ॥ इति विचिन्त्य क्षिते शमितासिवे जगति जातमयबवसादिदम् । स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खळु काचन कालकलास्ति मे ॥' इति ॥ १६ ॥ यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्गजित मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ । एतद्बुद्धा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

### १ श्रीमच्छाकरसाष्यम्।

वातः क्षराक्षराभ्यामुत्तमत्वादिस भवामि छोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः पुरुषोत्तम इत्येवं मां भक्तजना विद्व कवयः काव्यादिषु चेद नाम निब्धनित पुरुषोत्तम इत्येनेनाभिधानेनाभिगुणन्ति ॥१८॥ अथेदानीं यथानिरुक्तमात्मान यो वेद तत्येदं फलमुच्यते—यो मामिति। यो मामिश्वर यथोक्त-विदेषणमेव यथोक्तेन प्रकारेणासमूदः संमोहवर्जित सन् जानात्ययमहमसीति पुरुषोत्तम स सर्व-वित्सर्वात्मना सर्व वेत्तीति सर्वेश्व सर्वभूतस्थ भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया हे भारत ॥१९॥ अस्मिष्वध्याये भगवत्तत्वज्ञान मोक्षफलमुक्तवाथेदानीं तत्स्तौति—इति गुद्यतमिति। इत्येतहृह्यतमं

### २ आनन्दगिरिज्याक्या।

निक्षिपति—अन इति । उत्तम पुरुष इति वाक्यशेष ॥ १८ ॥ आत्मनोऽप्रपञ्चत्व ज्ञानफछोत्तया स्तौति—अश्वेति । यथोक्तिविशेषण सर्वात्मत्वादिविशेषणोपेतमिति यावत् । क्षराक्षरातीतत्व यथोक्तप्रकार । समोहवर्जितः समोहेन देहादिष्वात्मात्मीयत्वषुच्चा रहित इत्यर्थ । भगवन्त जानत सर्वविक्त तस्यैव सर्वात्मना मेयत्वादित्याह—स सर्वविदिति । सर्वात्मिन मच्येवासक्तिक्तित्वेत्यर्थ ॥ १९ ॥ अध्यायार्थमनुशोपसहारश्चोकमवतारयति—
३ नीळकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

खतन्नत्वात्, ततोऽध्युत्कृदृतमोऽनुपाधिरनागन्तुकरूपत्वात्, अक्षरार्थं स्पष्टः ॥ १८॥ एतद्विज्ञानफलमि मिक्तरे-वैत्याह—यो मामिति । असमूढः मम पुरुषोत्तमत्वे सशयविपर्यासादिहीन स एव सर्ववित् । यतो मा पुरुषोत्तम जानाति तत्फल च मा सर्वभावेन सर्वात्मना सर्वैः प्रकारैर्भजति ॥ १९॥ असिन्नध्याये भगवत्तत्वज्ञात्वस्य मोक्षफ-

### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

न्पार्थीय बोधितवतो निजमीश्वरत्तम् । सिचत्युकैकवपुष पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा न हि मानमेति'। 'केचिकिगृद्धा करणानि विस्तुज्य भोगमास्थाय योगममलात्मधियो यतन्ते । नारायणस्य महिमानमनन्तपारमास्वादयक्षमृतसारमह तु मुक्त '॥ १८॥ एव नामनिर्वचनज्ञाने फलमाह—यो मामेविमिति । यो मामीश्वरमेव यथोक्तनामनिर्वचनेनासमूढो मनुष्य एवाय कश्चित्कृष्ण इति समोहवर्जितो जानात्ययमीश्वर एवेति पुरुषोत्तम आग्व्याख्यात स मा भजति सेवते सर्ववित् मां सर्वातमान वेत्तीति स एव सर्वज्ञ सर्वभावेन प्रेमलक्षणेन भक्तियोगेन हे भारत, अतो यहुक्त 'मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्तसमतीत्येतान्बद्धभूयाय कल्पते' इति तदुपपनम् । यचोक्त 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' इति तद्युपपक्वतरम् । 'चिरानन्दाकार जलदरुचिसार श्रुतिगिरा व्रज्ञ्वीणा हार भवजलधिपारं कृतिधयाम् । विहन्तु भूभारं विद्धद्वतारं

### ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

क्षराक्षराभ्यामुत्तमलाद्धेतोलींके किवकाव्यादों वेदे च पुरुषोत्तम प्रथित प्रख्यात 'हरिर्यथैक पुरुषोत्तम स्मृत ''स उत्तमः पुरुष ' इसादिलोकचेदप्रसिद्धा पुरुषोत्तम इति मा भक्तजना विदु ॥ १८ ॥ अधुना यथानिरुक्तमात्मान ज्ञातु फलमाह—य इति । मामीश्वर सर्वात्मलसर्वव्यवहारास्पदलादिविशेषणोपेत यथोक्तन क्षराक्षरातीतत्वेन प्रकारेण योऽसमूढ समोहेन देहगेहादिष्वातमा- स्मीयप्रस्थयेन वर्जित सन् पुरुषोत्तम जानाति अयमहमस्मीति साक्षात्पर्यति स सर्ववित् सर्वात्मब्रह्मज्ञानात्सर्वज्ञ सर्वभावेन सर्वत्रा- स्मिवत्त्या मा सर्वभृतस्य पुरुषोत्तम भजति । लमण्युत्तमवशोद्भवलादेतादशज्ञानयोग्योऽसीति स्चयनस्वोधयति भारतेति ॥ १९ ॥

### ६ श्रीषरीव्याख्या।

नित्यमुक्तत्वात्, अक्षराचितनवर्गाद्दयुत्तमश्च नियन्तृत्वात्, अतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथित प्रख्यातोऽसि । तथाच श्वति - 'स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सवस्यशान सवस्याधिपति सर्वमिद प्रशास्ति' इत्यादि ॥ १८ ॥ एवभूतेश्वरस्याद्वाषु फलमाइ—यो मामिति । एवमुक्तप्रकारेणासमूढो निश्चितमति सन् यो मा पुरुषोत्तम जानाति स सर्वभावेन सर्वप्रकारेण मामेव भजति ततः

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ इतीति । गुझतम सर्वाद्धयप्रतिपादकत्वात् । एतदेव बुद्धा बुद्धिमस्व नतु व्यवहारबुद्ध्या । एतेन च ज्ञातेनैव

### १ श्रीमञ्डाकरमाप्यम् ।

गोप्यतममलन्तरहस्यमिलेतत्। किं तच्छास्तम्। यद्यपि गीतास्य समस्तं शास्त्रमुख्यते तथाप्ययमेवाध्याय इह शास्त्रमित्युच्यते स्तुत्यर्थ प्रकरणात्। सर्वो हि गीताशास्त्राथोंऽस्मिन्नध्याये समासेनोको न केवलं, सर्वेश्च वेदार्थ इह परिसमाप्तो 'यस्त वेद स वेदवित्', 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेदाः' इति चोक्तम्। इदमुक्त कथित मया हेऽनशापाप। एतच्छास्त्रं यथाद्शितार्थ बुद्दा बुद्धिमान्स्याद्भवेश्चान्यथा। इतकुल्यश्च भारत इत इत्य कर्तव्य येन स इतकुल्यो विशिष्टजन्मप्रस्तेन ब्राह्मणेन यस्कर्तव्यं तत्सर्व भगवत्तत्वे विदिते इत भवेदित्यर्थ। न चान्यथा कर्तव्य परिसमाप्यते कस्यचिद्यभिप्रायः। 'सर्वे कर्माखिल पार्थं क्षाने परिसमाप्यते' इति चोक्तम् 'एतदि जन्मसाम्रग्रं

### २ आनन्दगिरिष्याक्या ।

श्रसिन्निति । सर्वसा गीताया शास्त्रशब्दे वक्तव्ये कथमसिन्नश्याये तत्त्रयोग स्वादित्याशङ्काह—यद्यपिति । सिनिहितमध्याय स्रोतुमपि कुतस्त्र शास्त्रशब्दसदर्थाभावात्त्रशह—सर्वो हीति । गीताशास्त्राधंस्य सर्वस्वात्र संश्विसत्वादेव केवल शास्त्रशब्दो न भवति किंतु वेदार्थसापि सर्वस्वात्रसमाप्तेर्युक्त शास्त्रपदमित्याह—नेति । तत्र गमकमाह—यस्तमिति । भगवत्तत्वज्ञाने कृतकृत्यतेत्येतदुपपादयति—विशिष्टेति । नान्ययेत्युक्त प्रपञ्चगति— नचेति । सत्यपि तत्वज्ञाने कर्मणा कर्तव्यत्वात्र कर्तव्यसमाप्तिरित्याशङ्काह—सर्वे मिति । तत्वज्ञाने कृतार्थतेति

### ३ नीलकण्डम्याख्या ( चतुर्घरी )।

ल्स्तमुक्त्वाऽथेदानीं तत्सौति— इति ति । इति एतद्धस्तम अत्यन्तरहस शास्तम् । यद्यपि इयमष्टादशाध्यायी कृत्स्ता शास्त तथाप्यसिन्नध्याये कृत्स्तस शास्त्रार्थस प्रदर्शनादयमपि शास्त्रम् । अत्र हि कार्यकारणविमाग ससारदृश्वसा-नित्यत्व भगवतो विभृतयः 'यस्त वेद स वेदवित्', 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्य ' इंत्यादिना सर्व शास्त्रार्थो दार्शेतोऽस्ति । इद मया उक्त हे अनघ निर्व्यसन, एतत् रहस्य बुद्धा बुद्धिमान् ज्ञानी स्वादारमविद्भवेत् । तावता कृतकृत्य । सर्वे

### ४ मधुसूदनीश्याख्या ।

मुहुरहो महो वारंवारं भजत कुशलारम्भकृतिन '॥ १९ ॥ इदानीमध्यायार्थं खुवन्नुपसहरति—इति अनेन प्रकारेण गुहातम रहस्यतम सपूर्णं शास्त्रमेव सक्षेपेणेदमस्मिन्नध्याये मयोक्त हे अनव अव्यसन, एतहुद्धान्योऽपि य कश्चिहुद्धिमानात्मज्ञान-बानस्यात् कृत सर्वं कृत्य येन न पुन कृत्यान्तरं यस्यास्ति स कृतकृत्यश्च स्यात्। विश्विष्टजन्मप्रस्तेन ब्राह्मणेन यत्कर्तव्य तत्सर्वं भगवत्तत्वे विदिते कृत भवेत् न लन्यथा कर्तव्य परिसमाप्यते कस्यचिदिस्यभिप्राय । हे भारत, ल तु महाकुलप्रस्त स्वय च व्यसनरहित इति कुलगुणेन स्वगुणेन चैतहुद्धा कृतकृत्यो भविष्यसीति किमु वक्तव्यमिस्यभिप्राय ॥ २०॥

### ५ आप्योत्कर्षदीपिका ।

एवमसिम्बन्याये भगवत्तत्त्वज्ञान मोक्षफळकमुक्तमुपसहरन् तत्त्वौति—इतीति । इसेद्वुह्यतमं गोप्य कर्मतत्त्व गुद्यतरमुपासना-तत्त्व इद तु परमात्मतत्त्व गोप्यतममस्यन्तरहस्य शास्त्र समस्तस्य गीताख्यशास्त्रस्य सर्वस्य वेदस्य चार्थोऽसिम्बन्याये सक्षेपेणोक्त 'यस्त वेद स वेदिवत्'। 'वेदैश्व सर्वेरहमेव वेद्य 'इति च। अतोऽस्थान्यायस्य सकळशास्त्रस्यलादिद शास्त्रमुक्त मया कथितम् । हेऽन-चाव्यसन निष्पाप, अनचस्य लाहशस्यैवासिन् शास्त्रेऽधिकारिलादिति भाव । एतच्छास्र ययादिशतार्थं बुद्धा बुद्धिमान्स्यानान्यथा । इतकृतस्यश्च कृतं कृत्य येन स विश्विष्टजन्मना ब्राह्मणेन यत्कर्तव्य तत्सर्वं भगवत्तत्त्व वेदिते कृत भवेदिस्यं । नचान्यथा कस्य-चिद्रिय कर्तव्यता परिसमाप्यत इत्याशय । तथाचोक्त 'सर्वं कर्माखिळ पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते'। मनुरप्याह 'एतद्धि जन्मसामम्यं ब्राह्मणस्य विशेषत । प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा' इति । यत एतत्परमार्थतत्त्व मत्त श्रुतवानस्यत कृतार्थस्त्व उत्तम वशोद्भवत्व सार्थंक कृतवानसीति व्यनयन्सबोधयति भारतेति ॥ २०॥ तदनेन पश्चदशाष्यायेन वैराग्यार्थं ससारस्य मिथ्याल निक्षपयता भगवद्भक्तिळभ्यतत्त्वज्ञानाना अमानिलादिविशेषणोपेताना प्राप्य सूर्यायभास्य पद तदज्ञानेनोत्कान्त्यादिक च निक्षप-

### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

सर्ववित् सर्वको भवति ॥ १९ ॥ अध्यायार्थमुपसङ्रति—इतीति । इत्यनेन प्रकारेण गुद्यतम अतिरहस्य संपूर्णं आस्त्रनेव मयोक्तम् । अभिनवगुतानार्यन्याक्या ।

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि व्रिजो भवति नान्यथा' इति च मानवं वचनम् । यत एतत्परमार्थतत्त्वं मत्तः श्रुतवानसि ततः कृतार्थस्त्वं भारतेति ॥ २० ॥

### इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तत्र मनोरिप संमतिमाह—पत्रद्धीति । भारतेति सबोधनतात्पर्यमाह—यत इति । तद्नेनात्मनो देहाचित-रिक्तत्व चिद्रपत्व सर्वात्मत्व कार्यकारणविनिर्धुकत्वेनाप्रपञ्चत्व तस्याखण्डैकरसब्रह्मात्मत्वज्ञानादशेषपुरुषार्थपरि-समाप्तिरित्युक्तम् ॥ २० ॥

द्वृति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादक्षिष्यानन्दगिरिकृतौ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ३ भीककण्डन्याक्या ( बतुर्घरी )।

हि कृत्यं परमात्मावगतिपर्यन्तं तत्रैव कृत्स्नपुरुषार्थसमाप्तेः । चात्प्राप्तप्रापणीयश्च स्यात् भवति नातःपरं कर्तव्यमवशिष्य-ते इत्यर्थः ॥ २० ॥

इति मीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारो पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

वशीविभूषितकराष्ट्रवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात् । पूर्णेन्द्रसुन्दर्मुखादरविन्दनेत्रात्क्रुष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ १ ॥

सदा सदानन्दपदे निमम मनो मनोभावमपाकरोति । गतागतायासमपास्य सद्य परापरातीतमुपैति तत्त्वम् ॥ २ ॥ श्लीवा सौराश्व गाणेशा वैष्णवा शक्तिपूजका । भवन्ति यन्मया सर्वे सोहमस्मि पर बिव ॥ ३ ॥ अमाणतोऽपि निर्णात कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम् । न शक्कुवन्ति ये सोढु ते मूढा निरय गता ॥ ४ ॥ इति श्रीमत्परमहसप० मधुसूदनसरखतीविर० पुरुषोत्तमयोगविवरण नाम पन्नदशोऽध्याय ॥ १५ ॥

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यता श्वात्मनो देहाद्यतिरिक्तल तत्त्वेन शुद्धितिकगम्यल सर्वावभासकल चिद्रूपल सर्वज्ञल सर्वात्मल सर्वव्यवहारास्पदलं क्षराक्षरातीतल च प्रतिपादयता तत्त्वज्ञानैकप्राप्यमलण्डैकरसल प्रकाशितम् ॥

आधारं जगतां गतिं गतिमतां सूर्यायभासं सतां सारं सारवतां गतागतवता चिन्तामसंजानताम् । संसारं विततां नतिं कृतवता सर्वार्थंद देवतां शोरिं सर्वतता परा भज सिता चेतो न चासाधुताम् ॥ १ ॥ इति श्रीपरमहसपरिवाजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादिष्यदत्तवशावतसरामकुमारस्नुधनपतिविदुषा विरचितायां श्रीगीताभाष्योत्कर्षवीपिकाया पश्चदशोऽध्याय ॥ १५ ॥

### ६ श्रीधरीव्याक्या।

न पुनर्विश्वतिश्लोकमध्यायमात्रम् । हे अन्य व्यसनशून्यः अत पतन्मदुक्त शास्त्र बुद्धा बुद्धिमान् सम्यग्द्वानी कृतकुत्वश्च स्याचोऽपि कोऽपि । हे भारत, त्व कृतकुत्योसीति किं वक्तव्यमिति भावः ॥ २०॥

> संसारशाखिन छित्त्वा स्पष्ट पञ्चदशे प्रभु ॥ पुरुषोत्तमयोगाख्ये पर पदमुपादिश्चत् ॥ १ ॥ दति श्रीधरस्वामिविरन्नितायां सुनोधिन्यां टीकायां पञ्चदशोऽध्याय ॥ १५ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

झस्तित एव परिसमाप्तः । सर्वभावेन हि परमेश्वरभजनमावेशक्य प्राप्यं तव्यं चान्यत्सर्वमित्युक्त प्राक् । सर्वमाहेश्वरस्वरूपावेश एव हि परम शिवमिति श्वभम् ॥ २० ॥

> अत्र सप्रहः—हित्वा द्वैतं महामोहं कृत्वा प्रकामयी चितिस् । ठौकिके व्यवहारेऽपि युनिर्निसं समाविशेत् ॥ १ ॥ इति श्रीमवाचार्याभिनवगुप्तविरचिते गीतातास्वर्यसम्हे पश्चवृशोऽध्याया ॥ १५ ॥



## षोडशोऽध्यायः ।

Contraction of the contraction o

## श्रीभगवानुवाच । अभयं सत्त्वसंग्रुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्र यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

दैव्यासुरी राश्नसी चेति प्राणिनां प्रकृतयो नवमेऽध्याये स्चितास्तासां विस्तरेण प्रदर्शनायाभयं सस्वसंशुद्धिरित्यादिरध्याय आरभ्यते, तत्र ससारमोक्षाय दैवी प्रकृतिर्निवन्धनायासुरी राक्षमी चेति दैव्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियत इतरयोः परिवर्जनाय श्रीभगवानुवाच—अभयमिति । अभ-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

व्यवहितेन संबन्ध वद्श्वध्यायान्तरमवतारयति—दैवीति । देवी स्चिता र'क्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी-मिलादाविति शेष । प्रकृतीना विस्तरेण दर्शन कुन्नोपयोगीत्याशङ्का विभज्योपयोगमाह—संसारेति । अतीते चाध्याये कर्मानुबन्धीन्यध्य मूलान्यनुसततानीत्यत्र कर्मव्यङ्गा वासना ससारस्यावान्तरमूल्वेनोक्तासा मनुष्यदेहे प्राग्भवीयकर्मानुसारेण व्यज्यमाना सात्त्विकादिभेदेन दैव्यादिप्रकृतित्रयत्वेन विभक्ता विस्तिनीर्धुर्मगवानुक्तवानित्याह—भगवानिति । अभीकृता शास्त्रोपदिष्टेऽर्थे सदेह हित्वानुष्ठाननिष्ठत्व, परवञ्चना परस्य व्याजेन वशीकरणम्,

### ३ नीलकण्ठन्याख्या (चतुर्घरी)।

नवमाध्याये राक्षसी आसुरी दैवी चेति तिस्र. सपद उक्तास्तासु राक्षसीमासुर्यामेवान्तर्भाव्य हे एव सपदावत्र ब्युत्पाचेते 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च' इति श्रुतावभयसरमञ्जुद्धादिघीवृत्तयो देवा दम्भदर्पादिघीवृत्तयो-ऽसुरा इति द्वैराश्यसैव दर्शनात् । पूर्वाध्यायान्ते इदसुक्त मयानचेत्यर्जुन सबोधयताऽनघत्व दैवीसपत्तिमस्व तद्विपर्य-

४ मधुसद्नीव्याख्या ।

अनन्तराध्याये 'अधश्र मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' इत्यत्र मनुष्यदेहे प्रारमवीयकर्मानुसारेण व्यज्यमाना वासना ससारत्यावान्तरमूललेनोक्तासाश्च दैव्याप्तरी राक्षसी चेति प्राणिना प्रकृतयो नवमेऽध्याये सूचिता । तत्र वेदबोधित-कर्मात्मज्ञानोपायानुष्ठावप्रवृत्तिहेतु सात्त्विकी ग्रुभवासना देवी प्रकृतिरित्युच्यते । एव वैदिकनिषेधातिक्रमेण स्वमावसिद्धराग-देषानुसारिसर्वानर्थप्रवृत्तिहेतुभूता राजसी तामसी चाग्रुभवासनाग्रुरी राक्षसी च प्रकृतिरुच्यते । तत्र च विषयभोगप्राधान्येन रागप्रावस्थादाग्रुरील, हिंसाप्राधान्येन देषप्रावस्थादाश्वसीलमिति विवेक । सप्रति तु शास्त्रानुसारेण तिद्विहितप्रवृत्तिहेतुभूता सात्त्विकी ग्रुभवासना देवी सपत्, शास्त्रातिक्रमेण तिव्यविद्वविषयप्रवृत्तिहेतुभूता राजसी, तामसी चाग्रुभवासना राक्षस्याध्योरि-कीकरणेनाग्रुरीसपदिति द्वैराश्येन ग्रुभाग्रुभवासनामेद 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वाग्रुरीप्रपदिति द्वैराश्येन ग्रुभाग्रुभवासनामेद 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वाग्रुरीपदि ग्रुभाग्रुभवासनामेदानाया- ५ भाष्योत्कवदीपिका।

'मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस । राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता ॥ महात्मानस्तु मा पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता । मजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम्'। इति दैव्यासुरी राक्षसी चेति प्राणिना प्रकृतयो नवमेऽघ्याये स्चिता । अतीतानन्तराध्याये च 'अधश्व मूलान्यनुसततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' इत्यत्र कर्मव्यक्त्या वासना ससारस्यावान्तर्मूललेनोक्ता ता मनुष्यदेहे प्राग्मवीयकर्मानुसारेण व्यज्यमाना सात्त्विकराजसतामसमेदेन दैव्यादिप्रकृतिलेन विभक्ता आविश्विकीर्युद्धे आह 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्व' इत्यादिश्रुत्यनुसारेण राक्षसीमासुर्यामन्तर्माव्य मोक्षहेतु भूताया दैव्या प्रकृतेरुपादानायेतरयोन

### ६ श्रीघरीक्याक्या ।

आसुरीं सपद त्यक्तवा दैवीमेवाश्रिता नरा । सुच्यन्त इति निर्णेतु तिद्देवेकोऽथ वोडशे ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते 'पतद्भुष्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत' इत्युक्तम्, तत्र क पतत्तत्त बुध्यते को वा न बुध्यत इत्यपेक्षायां तत्त्वज्ञानेऽधिकारिणोऽनिधकारिणश्च विवेकार्य वोढशाध्यायारम्म । निरूपिते हि कार्यार्थेऽधिकारिजिज्ञासा भवति । तदुक्त मट्टै – 'भारो यो येन वोढन्य स प्रागान्दोलितो यदा । तदा कस्तस्य वोढिति शक्य कर्तुं निरूपणम्' इति । तत्राधिकारिविश्वेषणम्तां दैवीं । अभिनवगुसायार्थम्या।

एतद्रुद्धेस्युक्तम् । बोधश्च नाम श्रुतिमयज्ञानान्तरमिद्धिर्मास्योवभूतयुक्तिषिन्ताभावनामयज्ञानान्तरमिद्धिरविम्ताम-यज्ञानोवृयेन विचारविमर्श्वपरामर्श्चादिरूपेण विजातीयन्यक्कारविरहिततद्भावनामयः स्वम्यक्कारविज्ञानकाभे सति सवति, तद्भस्यति 'विम् सृद्यैतद्शेषेण यथेन्छसि तथा कुरुं इति । तत्र श्रुतिमये ज्ञाने गुरुक्षाक्षे एव प्राधान्येन प्रमवतः । युक्तिषिन्ताभावनामये दु विमर्श भ० गी० ८०

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यमभी हता, सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्थान्तःकरणस्य संव्यवहारेषु परवञ्चनमायानृतादिपरिवर्जनं शुद्धभा-वेन व्यवहार इत्यर्थः। ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतश्चात्मादिपदार्थानामवगमः, अव-गतानामिन्द्रियाद्युपसंहारेणैकाप्रतया स्नात्मसंवेद्यतापाद्नं योगस्तयोज्ञीनयोगयोर्व्यवस्थितिर्व्यवस्थान तिज्ञष्ठतेषा प्रधाना देवी सात्त्विकी संपत्। यत्र च येषामिष्ठस्तानां या प्रकृति संभवति सात्त्विकी सोच्यते। दानं यथाशक्ति संविभागोऽन्नादीनां, दमश्च बाह्यकरणानामुपशमोऽन्तःकरणस्योपशम शान्ति वक्ष्यति, यज्ञश्च औतोऽग्निहोत्राद्दिः, सार्तश्च देवयज्ञादिः, स्नाध्याय ऋग्वेदाद्यस्यनमदृष्टार्थं,

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

माया हृद्येऽन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहरणम्, अनृतमयथादृष्टकथनम्। आदिपदेन विप्रलम्भादिग्रह् । उक्तमर्थं सिक्षिप्याह—शुद्धेति । एषेत्यभयाद्या ज्ञानादिस्थित्यन्ता त्रिधोक्तेति यावत् । तामेव सास्विकीं प्रकृति प्रकट-यित—यन्नेति । ज्ञाने कर्मणि वाधिकृतानामभीरुताद्या या प्रकृति सा तेषा तत्र सास्विकी सपदित्यर्थं । महा-भाग्यानामत्युक्तमा दैवी सपदुक्ता, सप्रति सर्वेषा यथासंभव संपद् व्यपदिशति—दानिसिति । बाह्यकरणविशेषे कारणमाह—अन्ताकरणस्थेति । देवयज्ञादिरित्यादिशब्देन पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञश्चेति त्रयमुक्तम् । ब्रह्म-

### ३ नीलकण्डब्याक्या (चतुर्धरी)।

यस्त्वासुरीसपदिति दर्शयितु श्रीमगवानुवाच—अभयमिति । अभय सोच्छेदबुद्धभावः । सत्त्वसशुद्धिः चित्त-नैर्मल्यम् । ज्ञान श्रवणादिजन्य, योगो ज्ञातेऽर्थे चित्तप्रणिधान तयोर्व्यवस्थितिः । निर्दिष्टैषा मुख्या दैवीसपत् । दान ४ मधुसुदनीव्याक्या ।

श्चमाना हानाय च प्रतिपादियितु षोडशोऽध्याय आरभ्यते । तत्रादौ श्लोकत्रयेणादेया देवीं सपद श्रीभगवानुवाच—शास्त्रो पिर्हेड्यें सदेह विनाऽतुष्ठानिष्ठल एकाकी सर्वपरिप्रहृश्च्य कथ जीविष्यामीति भयराहित्य वाऽभयम्, सत्त्वस्थान्त करणस्य श्चिद्धितिमेंलता तस्या सम्यक्ता भगवत्तत्त्वस्फूर्तियोग्यता सत्त्वसञ्जद्धि परवश्चनमायानृतादिपरिवर्जनं वा परस्य व्याजेन वशी-करण परवश्चन, हृदयेऽन्यथा कृला बहिरन्यथा व्यवहरण माया, अयथादृष्ठकरणमृत्तमित्यादि, ज्ञान शास्त्रादात्मतत्त्वस्थावम् , चित्तैकाप्रतया तस्य खानुभवाहृत्वल योगस्त्योव्यविस्थिति सर्वदा तिष्ठाता ज्ञानयोगव्यवस्थिति । यदा तु अभय सर्वभूताभय-दानसकल्पपालन, । एतच्चान्येषामि परमहसध्मीणामुपलक्षणम् । सत्त्वसञ्चित्रवाश्वत्यात्रक्षणान्त करणस्थासभावनाविष्वितिभावनादिमलराहिल । ज्ञानमात्मसाक्षात्कार । योगो मनोनाशवासनाक्षयानुकूल पुरुषप्रयक्षस्ताभ्या विकिष्टा ससारिविलक्षणावस्थितिजीवन्मुक्तिक्रीनयोगव्यवस्थितिरिखेव व्याख्यायते तदा फलभूतेव देवी सपदिय द्रष्टव्या । भगवद्भिक्ति विनान्त - करणसञ्चद्धरयोगात्त्तया सापि कथिता 'महात्मानस्यु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम् इति नवमे देव्या सपदि मगवद्भक्तेषक्ताच्यामानस्त्र मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्वता । मजन्त्यनम्यमनसो ज्ञाला भूतादिमव्ययम् इति नवमे देव्या सपदि मगवद्भक्तेषक्ताच्यामान्ताच्या ग्राहस्थावीना साधनभूतामाह—दान खखलास्पदानामन्नादीना यथाशक्ति शास्त्रोक्त सविभाग । दमो बाह्येन्द्रयसयम अद्भुकालाविरिक्तकाले मैथुनावभाव । चकारोऽजुक्ताना निवृत्तिलक्षणधर्माणां ५ भाष्योक्तवेदिषिका।

होनाय च श्रीभगवानुवाच। तत्रादावादानाय देवीं सपदमाह—अभयमित्यादित्रिभ । अभयमभीकृता शाल्लोपदिष्टेऽयें सदेह विहायानुष्ठानिष्ठता एकाकी सर्वपरिमहर्म्य कथ जीविष्यामीति भयरहितता वा आत्मचिन्तनाय गिरिद्यादिनिवासेऽपि भयाभाव इति वा। सत्त्वत्यान्त करणस्य शुद्धि परस्य व्याजेन वश्चीकरणरूपस्य वश्चनस्य हृदयेऽन्यथाकुला बहिरन्यथा व्यवहरणरूपाया मायाया अयथादृष्ठकथनात्मकस्यानृतस्य विप्रवण्मभावेश्व परिवर्जन शुद्धल्यमावेन व्यवहार इत्यर्थ । ज्ञान शाल्लादाचार्याचारमादिपदार्थान्नामवगम , इन्द्रियाद्युपसहारेणकामत्यावगताना स्वात्मसवेद्यतापादन योगस्तयोव्यवस्थिति व्यवस्थान तिष्ठाता। दान यथाशक्ति अज्ञादीना सविभाग । दमश्च बाह्यकरणानामुपशमोऽन्त करणस्योपश्चम शान्ति वश्यति । यज्ञश्च श्रौतोऽभिहोन्नादि देवयज्ञन्सातिश्व पितृयज्ञो भृतयज्ञो मृतयज्ञो मतुष्ययज्ञश्चेति त्रिविध । स्वाध्यायोऽदृष्टार्थे ऋग्वेदाद्यध्ययन तद्य्यापन च ज्ञह्मयज्ञ । तपो वश्यमाण शारीरादि। आर्जव सर्वदा ऋजुल। यत्तु सत्त्वानां दुष्टप्राणिना व्याप्नादीना सञ्जद्धि स्वभावपरिख्यागो यस्मादितीहज्ञ प्रभावविशेष । सन्त करणशुद्धे शान्तिरिति च वश्यमाणलादिति तज्ञादत्वयम्। उक्तान्त करणशुद्धप्रस्था तदुपश्चमस्य विरुक्षणताया सुवचलेन

### ६ भीषरीव्याख्या।

सपदमाह-श्रीभगवान्-अभयमिति त्रिभिः। अभय भयाभाव , सश्वस्य नित्तस्य सञ्जादिः सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगे आत्म-७ अभिनवगुद्धाचार्यस्याः।

क्षमता असाधारणशिष्यगुणसंपत्मधानभूता। अतोऽर्जुनस्यास्त्वेवासाविसमित्रायेण वश्यमाणं विसृद्द्येतदिति वाक्य सविषय कर्तुं परिक रवन्धयोजनाभिमायेणाह भगवान्गुरु श्रीभगवान्-अभयमिति । आसुरभागसनिविद्या तामसी किलाविद्या सा प्रवृद्ध्या दिध्या-

<sup>1</sup> मधुसूदनः

## अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भृतेष्वलोलुःवं मार्दवं हीरचापलम्॥२॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

तपो वक्ष्यमाण शारीरादि, आर्जवमृजुत्य सर्वदा॥१॥ किच—अहिंसेति। अहिंसाऽहिंसनं प्राणिना पीडावर्जन, सत्यमियानृतवर्जित यथाभूतार्थवचनम्, अकोधः परैराक्रप्रसामिहतस्य वा प्राप्तस्य कोधस्योपशमनं, त्यागः संन्यासः पूर्वं दानस्योक्तत्वात्, शान्तिरन्तः करणस्योपशम, अपैशुनम-पिशुनता परसौ पररन्ध्रप्रकदीकरण पैशुन तद्भावोऽपैशुन, द्या क्रपा भूनेषु दु खितेषु, अलोलुप्त्व मिन्द्रियाणा विषयसनिधावविक्रिया, मार्दवं मृदुताऽक्रायं, हीर्लज्ञा, अचापलमसति प्रयोजने

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

यज्ञस्य स्वाध्यायेन पृथक्करणात् ॥ १ ॥ दैवीं सपदमभिजातस्य विशेषणान्तराणि दर्शयति—किचेति । त्यागशब्दन दान कसान्नोच्यते तत्राह—पूर्वेमिति । लजाऽकार्यनिवृत्तिहेतुगर्हानिमित्ता मनोवृत्ति ॥ २ ॥ दैवीं सपद प्राप्तस्य ३ नीलकण्डन्याच्या (वर्त्वर्षते)।

यथाशक्ति सिवभागोऽन्नादीनाम् । दमो बाह्येन्द्रियनियम । यज्ञ श्रौतस्मातीदि । खाध्यायो वेदाध्ययनम् । तपो वक्ष्य-माणलक्षण शारीरादित्रिविधम् । आर्जव ऋजुत्व सर्वदा ॥ १ ॥ किंच आहिंसा प्राणिपीडावर्जनम् । सत्यमप्रियान्दत-वर्जन यथाभूतार्थमाषणम् । अकोध परैराकुष्टसाभिहतस वा प्राप्तस कोधस्रोपशमनम् । त्यागः सर्वकर्मसन्यास पूर्व दानस्रोक्तत्वात् । शान्तिरन्त.करणस्रोपरम । अपैशुन परदोषप्रकाशन पैशुन तद्वर्जनम् । दया दु स्रितेषु

### ४ सञ्चस्द्तीव्याक्या ।

समुच्चयार्थं । यज्ञश्र श्रीतोऽभिहोत्रदर्शपूर्णमासादि , स्मातां देवयज्ञ पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति चतुर्विध । ब्रह्मयज्ञस्य स्वाध्यायपदेन पृथगुक्ते । चकारोऽनुकाना प्रवृत्तिलक्षणधर्माणा समुच्यार्थं । एतत्रय गृहस्थस्य । साध्यायो ब्रह्मयज्ञ अदृष्टार्थं मृत्वेदाद्यध्ययनक्ष्मो यज्ञज्ञब्देन पञ्चविधमहायज्ञोक्तिसमेदेऽप्यसाधारण्येन ब्रह्मचारिधमंत्रकथ्यार्थं पृथगुक्ति । तपित्निविध ज्ञारिरादि सप्तद्शे वस्यमाण वानप्रस्थस्यासाधारणो धर्म । एव चतुर्णामाश्रमाणामसाधारणान्धर्मानुक्ला चतुर्णा वर्णानामसाधारणधर्मानाह—आर्जव अवकल्ल श्रद्धानेषु श्रोतृषु स्वज्ञातार्थासगोपनम् ॥ १ ॥ प्राणिवृत्तिच्छेदो हिंसा तदहेतुलमहिंसा । सत्यसमर्थाननुविध्य यथाभूतार्थवन्तनम् । परैराकोशे ताडने वा कृते सित प्राप्तो य क्रोधस्तस्य तत्कालमुपशमनमकोध । दानस्य प्रागुक्ते शान्तिरन्त करणस्योपज्ञम । परस्मै परोक्षे परदोषप्रकाशन पैद्यन तदमानवोऽपैद्यनम् । दया भूतेषु दु खितेष्वनुकम्पा । अलोख्यल इन्द्रियाणा विषयसिनधानेप्यविक्रियलम् । मार्दवमकूरल वृथापूर्व-प्रसादिष्विप्रयमाषणादित्यतिरेकेण बोधियतृलम् । हीरकार्यप्रवृत्त्यारम्मे तत्प्रतिबन्धिका लोकल्जा । अन्वापल

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

कुकल्पनानैन्विलात् । ज्ञानमात्मिनित्तन योगो निलकमंयोग तयोर्व्यवस्थिति रात्रौ ज्ञान दिवा यथाकाल कर्मयोग इलेवलक्षणा व्यवस्था। दान तेषा कर्मणामीश्वरेर्पणम्। पात्रे लागस्योत्तरत्र लागशब्देन गृहीतलात्। येदा लभय सर्वभूताभयदानसकल्पपिपालन एतज्ञान्येषामि परमहसधर्माणामुपलक्षणम् । सत्त्वसञ्जद्धि अवणादिपरिपाकेनान्त करणस्यासभावनाविपरीतभावनादिमलराहि-लम् । ज्ञानमात्मसाक्षात्कार , योगो मनोनाश्वासनाक्षयानुकूल पुक्षप्रयक्षत्वाभ्या विश्विष्टा ससारविलक्षणावस्थितिजीवनमुक्तिश्चीन-योगव्यवस्थितिरिलेव व्याख्यायेत तदा फलभूतेव दैवी सपदिय द्रष्टव्येखादिव्याख्यानेषु सम्यग्विचार्य समीचीनभाष्यस्थोपलक्षणार्थत-योगादेयमन्यत्तु हेयम् ॥ १॥ किंचाऽहिंसा वृत्तिच्छेदादिना प्राणिना पीढाया वर्जन अहिंसनम् । अप्रियाद्यतादिहितवर्जित यथाभू-तार्थभाषण सल्यम् । परे कृतेनाकोशेन ताडनेन वा प्राप्तस्य कोधस्योपश्यमनमकोध । त्याग सन्यास । पूर्व दानस्योक्षलात् । एते-नोपात्तवित्तादे पात्रेऽर्पण लाग इति प्रत्युक्तम् । दानलागशब्दयोक्कार्थे एव प्रसिद्धे । शान्तिरन्त करणस्योपश्यम परसौपररन्ध्र

#### ६ श्रीभरीव्याख्या ।

हानोपाये व्यवस्थिति परिनिष्ठा, दान स्वभोज्यस्यान्नादेर्यथोलित सविभाग , दमो नाह्मेन्द्रयसंयम , यहो यथाभिकार दर्शपूर्ण मासादि , स्वाध्यायो नक्षयहादिर्जपयह , तप उत्तराध्याये वक्ष्यमाण शारीरादि, आर्जवमनन्नता ॥ १ ॥ किंच—अहिंसेति । साहिसा परपीढावर्जनम् , सल यथार्थभाषणम् , अन्नोधस्ताद्वितस्थापि लित्ते क्षोमातुरपत्ति , त्याग औदार्थम् , शानितश्चित्तोपरित ,

### ७ अभिनवगुष्ठाचार्यव्याख्या ।

श्रमाहिण्या विश्वया बध्यत इति वस्तुस्वभाव एषः । स्व च विश्वास्मान दिव्यवदा सास्विकमभित्रपञ्च तसादान्तरी मोहळक्षणामविश्वा विहाय बाह्यविद्यात्मशञ्जहननळक्षणं श्रास्त्रीयव्यापारमजुतिहेलध्यायारस्यः ॥ १ ॥ तथाहि । दिव्यासस्येमानि चिह्नानि तानि स्फुटमे-

## तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥३॥

१ श्रीमञ्चाकरसाष्यम्।

वाक्पाणिपादादीनामव्यापारियतृत्वम् ॥ २ ॥ किच—तेज इति । तेजः प्रागत्भ्यं न त्वगाता दीप्तिः, क्षमाऽऽक्कष्टस्य ताडितस्य वान्तिविक्रयागुत्पत्तिकृत्पन्नाया विक्रियाया प्रशमनमकोध इत्यवोचाम, इत्थ क्षमाया अकोधस्य च विशेषः, धृतिदेहेन्द्रियेष्ववसाद प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकोऽन्तःकरणवृत्ति-विशेषो येनोत्तिमितानि करणानि देहश्च नावसीदिन्ति, शौच द्विविध, मृज्जलकृत बाह्यमाभ्यन्तर च मनोबुद्धोनैर्मेश्य मायारागादिकालुष्याभाव एव द्विविध शौचम्, अद्रोहः परिच्यासामावोऽहिंसन, नातिमानितात्यर्थ मानोऽतिमानः स यस्य विद्यते सोऽतिमानी तद्भावोऽतिमानिता तद्भावो नाति-मानिता, आत्मनः पृज्यतातिशयभावनाभाव इत्यर्थः । भवन्त्यभयादीन्येतदन्तानि संपद्मभिजातस्य ।

२ आन दगिरिज्याख्या ।

विशेषणान्तराण्यपि सन्तीत्याह—किंचेति । व्यावर्लं कीर्तयति—नेति । अध्यात्माधिकारादिति शेष । क्षमाकोध-योरेकार्थत्वेन पौनरुत्तयमाशङ्का परिहरति—उत्पन्नायामिति । तयोरेव विशेषादपौनरुत्तय फलतीत्याह— इत्थमिति । वृत्तिविशेषमेव विशदयति—येनेति । शौचस्य हैविध्यमेव प्रकटयति—मृज्जलेत्यादिना । नैर्मत्यमेव स्फोरयति—मायेति । उक्तगुपसहरति—एवमिति । अतिमानित्वाभावमेव व्यनक्ति—आतमन इति । कसैतानि विशेषणानीत्यपेक्षायामाह—भवन्तीति । साधकस्य मनुष्यदेहस्थसैव कथ दैवीं संपदमभिलक्ष्य जातत्विमत्या

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।
कृपा । अलोल्लास्य इन्द्रियाणा निषयसनिधावप्यनिकिया । मार्दव मृदुता । हीर्लजा । अचापल असित प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनामन्यापारियतृत्वम् ॥ २ ॥ किंच तेजः प्रागरुभ्य नत्प्रता । क्षमा आकृष्टस ताडितस्य वान्तविकियानुत्पत्तिः । उत्पन्नाया निकियाया प्रशमनमकोध/इत्युक्तम् । धृतिर्देहेन्द्रियेष्ववसाद प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकोऽन्तः-

ध मश्चस्तिन्याच्या ।
प्रयोजन विनापि वाक्पाण्यादिव्यापारयितृत्व चापल तदभाव । आर्जवादयोऽचापलान्ता ब्राह्मणस्यासाधारणा धर्मा ॥ २ ॥ तेज प्रागलभ्य स्त्रीबालकादिभिर्मृहैरनिभ्भाव्यलम् । क्षमा सखिप सामध्ये परिभवहेतुप्रति कोषस्यानुत्पत्ति । धृतिदेहैन्द्रियेष्ववसाद प्राप्तेष्विप तदुत्तम्भक प्रयत्नविशेष । येनोत्तिमितानि करणानि शरीर च नावसीदिन्ति । एतत्रय क्षत्रियस्यासाधारणम् । शौचमाभ्यन्तरं अर्थप्रयोगादौ मायान्दतादिराहित्य नतु मृज्जलिदिजनित बाह्ममत्र प्राह्मम् । तस्य शरीरशुद्धिरूपतया बाह्मले नान्त करणवासनाशोधकलाभावात् तद्वासनानामेव सात्त्विकादिमेदिभन्नाना दैव्यासुर्यादिसपद्भूपलेनात्र प्रतिपिपादयिषितलात् । स्वाध्यायादिवत्केनचिद्भूपेण वासनारूपले तद्व्यादेयमेव । द्रोह परिजिधासया शस्त्रप्रहणादि तद्भावोऽद्रोह । एतद्भय वैद्यस्यासाधारणम् । अस्यर्थं मानितात्मिन पूज्यलातिशयभावनातिमानिता तद्भावो नातिमानिता पूज्येषु नम्रता । अय श्रद्धस्या-साधारणो धर्मे । 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषनित यहोन दानेन तपसाऽनाशकेन' इस्राविश्रुसा विविदिषीप-यिकतया विनियुक्ता असाधारणा साधारणाश्च वर्णाश्रमधर्मा इहोपलक्ष्यन्ते । एते धर्मा भवन्ति निष्यवन्ते दैवी श्रद्धस-

प्रकटीकरणं पैशुनं तदभावोऽपैशुनम् । दु खितेषु कृपा दया । विषयसिनधानेपीन्द्रियाणामविकियलमलोकुत्वम् । मार्दवमकौर्यम् । हिरकार्येषु लोकलज्ञा । असति प्रयोजने वाक्पाणिपादानामव्यापारियतृलमचापलम् ॥ २ ॥ किंच तेज प्रागलभ्य मृहैरिभभविद्धमन् शक्यलम् । सल्पपि विकियाकारणाकोशादौ विकियातुत्पत्ति क्षमा । उत्पन्नाया विकियाया उपशमनकोध इलकोधेनापौनरुत्त्यम् । विविधेयमन्त करणस्य वृत्तिविशेषो येनोत्तिमिमतानि करणानि देहश्रावसादकारणे सल्पपि नावसीदित । शौच द्विविध बाह्यमाभ्यन्तरं च मृजलाभ्या कृत बाह्य मायारागादिकालुष्याभावेन मनोबुद्धोनैंमेल्यमाभ्यन्तरम् । खाध्यायादिवद्वाह्यशौचस्यापि सात्त्विक-वासनाधीनलेन बाह्य शौचमत्र न प्राह्य तस्य शरीरश्चिद्धिक्षपत्या बाह्यलेनान्त करणवासनाशोधकलाभावादिति प्रत्युक्तम् । परिजिद्यान्या ।

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

पैशुन परोक्षे परदोषप्रकाशनस्, तहर्जनमपैशुनस्, भूतेषु दीनेषु दया, अलोलुन्त लोभाभाव , अवणेलोप आर्थ । मार्दव मृदुत्वम कृत्ता, ही अकार्यप्रवृत्तो लोकल्जा, अचापल व्यर्थक्रियाराहित्यम् ॥ २ ॥ किंच--तेज इति । तेज प्रागरस्य, क्षमा परिभवा-दिषुत्पद्यमानेषु क्रोधप्रतिवन्ध , धृतिर्दु खादिभिरवसीदतश्चित्तस्य स्थिरीकरणम् , शौच बाद्याभ्यन्तरञ्जुद्ध , अद्रोहो जिघांसाराहित्य, ७ अभिनवगुक्षाचार्यन्यास्य ।

वापळक्ष्यन्ते । इन्द्रियज्ञयं । चापळ पूर्वापरमिवमुद्दय यत्करण तद्माचोऽचापळम् ॥ २ ॥ तेज आत्मित उत्साहग्रहणेन भितत्वापाकरणम्

**१** मधुसूद्गः

## दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोघः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम्॥४॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

किविशिष्टां संपरं, दैवीं देवाना संपद्मिमलक्ष्य जातस्य दैवविभूत्यर्द्दस्य भाविकत्याणस्यत्यर्थं, हे भारत ॥ ३ ॥ अथेदानीमासुरी सपदुच्यते—दम्भो धर्मध्वजित्वम्, दपों धनस्वजनादिनिमित्त उत्सेकोऽतिमानः पूर्वोक्तः क्रोधश्च, पारुष्यमेव परुपवचन यथा काणं चश्चुष्मान्, विरूपं रूपवान्, हीनाभिजनमुत्तमाभिजन इत्यादि । अञ्चान चाविवेकश्चान मि॰याप्रत्यय कर्तव्याकर्तव्यादिविष-यमभिजातस्य पार्थं । किमभिजातस्येत्याद्द्याह्—असुराणा सपदासुरी तामभिजातस्येत्यर्थं ॥ ४ ॥

### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

शङ्काह—दैवीति ॥ ३ ॥ आदेयत्वेन दैवी सपदमुक्त्वा हेयत्वेनासुरी सपदमाह—अधेति । उत्सेको मदो महदवधीरणाहेतु , आत्मन्युत्कृष्टत्वाध्यारोपोऽतिमान , कोधस्तु कोपापरपर्याय स्वपरापकारप्रवृत्तिहेतुर्नेत्रादिविकार- छिक्कोऽन्त.करणवृत्तिविशेष । परुषो निष्ठुर प्रत्यक्षरूक्षवाक् तस्य भाव पारुष्य । तदुदाहरति—यथेति । तामभिजातस्य

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

करणवृत्तिविशेषो येनोत्तिमितानि देहादीनि नावसीदिन्त । शौच द्विविध मृज्जलाभ्या बाह्यम्, आन्तरं मनोबुद्ध्यो-नैर्मिल्य मायारागादिकालुष्यामावः । अद्रोहः परिज्ञासाया अभावः । नातिमानिता अत्यन्त मानराहित्यम् । एतानि अभयादीनि दैवीं सत्त्वप्रधाना सपद अभिलक्ष्य जातस्य समावतो भवन्ति हे भारत ॥ ३ ॥ अथेदानीं रजस्तमोमयीं आसुरीसपदुच्यते—द्म्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वम् । दर्प धनाभिजननिमित्त उत्सेकः । अभिमान आत्मिन पूज्यताबुद्धि । क्रोधः प्रसिद्ध । पारुष्य निष्ठुरभाषणम् । अञ्चान अविवेकजनितो मिथ्याप्रत्ययः । एते आसुरीं सप-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

लमयीं सपद वासनासन्तितं शरीरारम्भकाले पुष्पकर्मभिरिभव्यक्तामभिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य 'त विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च' 'पुष्य सुष्येन कर्मणा भवति पाप पापेन' इलादिश्रुतिभ्य । हे भारतेति सवोधयन् श्रुद्धवशोद्भवलेन पूतलान्द्रमेताहशधर्मयोग्योऽसीति स्चयति ॥ ३ ॥ आदेयलेन देवीं सपदमुक्लेदानीं हेयत्वेनामुरीं सपदमेकेन क्लोकेन सिक्षप्याह—दम्भो धार्मिकतयात्मन ख्यापन तदेव धर्मध्वजिलम् । द्यों धनस्वजनादिनिमित्तो महदवशीरणाहेतुर्गर्वविशेष । अतिमान आत्मन्यलन्तपूज्यलातिशयाध्यारोप 'देवाश्च वा अमुराश्चोभये प्राजापत्या त स्पृधिरे ततोऽमुरा अतिमानेनैव कस्मिष्ठ वय जुहुयामेति खेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेरुरेदिनानेनैव परावभू बुस्तस्याज्ञातिमन्येत पराभवस्य ह्येतन्मुख यदिनान ' इति शतपथ-श्रुत्युक्त । क्रोध खपरापकारप्रवृत्तिहेतुरिमज्वलनात्मकोऽन्त करणवृत्तिविशेष । पाद्य प्रत्यक्षरूक्षवदनशीललम् । चक्ररो-ऽनुक्ताना भावभूताना चापलादिदोषाणा समुच्चयार्थ । अज्ञान कर्तव्याकर्तव्यादिविषयविवेकाभाव । चश्चद्योऽजुक्तानामभाव-भूतानामृत्रला समुच्यार्थ । आमुरीममुररमणहेतुभूता रज्ञतमोमर्थी सपदमञ्चभवासनासन्ति शरीरारम्भकाले पापकर्मभिरिमव्यक्तामभिलक्ष्य जातस्य कुपुरुषस्य दम्भाद्या अज्ञानान्ता दोषा एव भवन्ति न लभयाद्या गुणा इत्यर्थ । हे

### ५ आप्योत्कर्षदीपिका ।

सामानोऽद्रोह । आत्मन पूज्यतातिशयभावनाऽितमानिता तदभावो नाितमानिता । एतान्यभयावीनि एतदन्तािन साित्वकी सत्वं-प्रधाना दैनी देवाना सपदमभिलक्ष्य जातस्य दैनीविभूत्यर्हस्य भाविकल्याणस्य भवन्ति । लमपि उत्तमवशोद्भवलाह्दैनी सपदमभिलक्ष्य जातोऽसीित स्चयन्नाह् भारतेित ॥३॥ उपादेयां दैनी सपदमुक्ला हेयामाधुरी तामाह । दम्भ धमैष्वजिल धार्मिकतया आत्मनं ख्यापनम् । दर्प विद्याखाभिजनादिनिमित्तो महदवन्नाहेतुक्तिको मद । आत्मन्युत्कृष्टलारोपोऽभिमान । क्रोध परापकारप्रवृत्ति-हेतुनेत्रादिविकारिलङ्गोऽन्त करणस्य वृत्तिविशेष । परुषो निष्ठुर काण चक्षुष्मानित्यादिप्रसक्षकक्षवाक् परुषस्य माव पारुष्यम् । अज्ञान कर्तव्याकर्तव्यविषयविवेकाभाव । चकारावमुक्ताना चापल्याष्ट्रसादिदोषाणां समुचयार्थौ । आधुरीमसुराणा संपदमिभ-लक्ष्य जातस्य दम्भावीन्यज्ञानान्तािन भवन्तीलजुष्वन्ते । पार्थेति सबोधयन्नासुर्यां सपद्यन्तर्गतौ स्नीखमावौ शोकमोहौ मोक्षार्यिना

### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

अतिमानिता आत्मन्यतिपूज्यत्वाभिमानस्तदभावो नातिमानिता, एतान्यभयादीनि षड्विशतिप्रकाराणि दैनी संपदमभिजातस्य भवन्ति । देवयोग्यां सारिवकी सपदमभिज्ञद्वय तदाभिमुख्येन जातस्य भविकत्याणस्य पुसो भवन्तीत्वर्थं ॥ ३॥ आसुरी संपदमाह—दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वस्, दपों धनविद्यादिनिम्तिश्चित्तत्वात्रेक्षत्त्वस्या, अभिमानो व्याख्यात , क्रोध प्रसिद्ध , पारुष्य निष्ठुरत्वस् , अभिमानो व्याख्यात , क्रोध प्रसिद्ध , पारुष्य निष्ठुरत्वस् , अञ्चानमविवेक , आसुरीमित्युपकक्षणस् । असुराणां राक्षसानां च या संपत् तामासुरीमभिलद्दय जातस्वैतानि दम्भादीनि भवन्तीत्वर्थे

दैवी संपद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता।
मा ग्रुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥५॥
द्वौ भूतसर्गों लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च।
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शुणु॥६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

अनयोः संपदोः कार्यमुच्यते—दैवीति । दैवी संपद् या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्, निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धस्तद्रथमासुरी सपन्मताभिष्रेता तथा राक्षसी । तत्रैवमुकेऽर्जुनस्यान्तर्गत भाव किमहमासुरसपद्यक्तः किंवा दैवीसंपद्यक इत्येवमालोचनारूपमालक्ष्याह भगवान्-मा छुचः शोक मा कार्षीः । संपद् दैवीमभिजातोऽस्यभिलक्ष्य जातोऽसि भाविकव्याणस्त्वमसीत्यर्थः । हे पाण्डव ॥ ५॥ हो भूतेति । हो द्विसंख्याको भृतसर्गो भूताना मनुष्याणा सर्गो सृष्टी भूतसर्गो सज्येते इति सर्गो भृतान्येव सुज्यमानानि दैवासुरसंपद्यकानि हो भृतसर्गावित्युच्यते, 'द्वया ह प्राजापत्या

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

दम्भादीन्यज्ञानान्तानि भवन्तीत्यज्ञषञ्यते ॥ ४ ॥ कार्यं फलविभाग । आसुरीत्युपलक्षणं राक्षसी चेति द्रष्टव्य मिलाइ—तथेति । फलविभागे सपदोरेवमुके प्रतीलार्जुनलाभिप्राय भगवतो वचनमिलाइ—तन्नेति । तत्राभि जाल हेतु करोति—पाण्डवेति ॥ ५ ॥ निर्देयाना रक्षसा सपनृतीयास्ति सा कसान्नोक्तेलाशक्कासुर्यामन्तर्भावादिलाह—द्वाविति । भूताना द्वैविध्ये मानत्वेनोद्गीयवाह्मणमुदाहरति—द्वया हेति । सपद्वययुतेभ्योऽतिरिक्ता३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

दमभिलक्ष्य जातस्य भवन्ति हे पार्थ ॥ ४ ॥ अनयो संपदोः कार्यमाह—दैवीति । दैवी पूर्वोक्ता । अर्जुनस्य शङ्का किमहमासुर्यो सपदि जातोऽसीति तामपनुदति माशुच इति ॥ ५ ॥ ह्रौ द्विसख्यौ भूतसर्गौ भूताना स्वभावौ मे मद्र-

पार्थेति सबोधयन्विद्युद्धमातृकलेन तदयोग्यल सूचयि ॥ ४ ॥ अनयो सपदो फलिनभागेऽभिधीयते—यस्य नर्णस्य यस्याश्रमस्य च या विहिता सात्त्विकी फलाभिसन्धिरहिता किया सा तस्य दैवी सपत्। सा सत्त्वद्युद्धिभगवद्धिक्त्रांनयोगस्थि तिपर्यन्ता सती ससारवन्धनाद्विमोक्षाय कैवल्याय भवित अत सेवोपादेया श्रेयोधिम । या तु यस्य शास्त्रनिद्धा फलाभि-सिन्धपूर्वा साहकारा च राजसी तामसी किया तस्य सा सर्वाप्यासुरी सपत् अतो राक्षस्यपि तदन्तर्भूतैव । सा निवन्धाय नियताय ससारवन्धाय मता समता शास्त्राणा तदनुसारिणा च अत सा हेयैव श्रेयोऽधिभिरित्यर्थ । तत्रैवसत्यह कया सपदा युक्त इति सिहहानमर्जुनमाश्वासयित भगवान्—मा ग्रुच इति । मा ग्रुचोऽहमासुर्या सपदा युक्त इति शङ्कया शोकमनुताप मा कार्षा , दैवी सपदमिलक्ष्य जातोऽसि प्रागर्जितकल्याणो भाविकल्याणश्च लमसि हे पाण्डव, पण्डुपुत्रेष्वन्येष्विप देवी सपरप्रसिद्धा कि पुनस्लयीति भाव ॥ ५ ॥ ननु भवतु राक्षसी प्रकृतिरासुयोमन्तर्भूता शास्त्रनिषद्धिक्रयोन्मुखलेन सामान्या स्कामोपभोगप्राधान्यप्राणिहिंसाप्राधान्याभ्या किचिद्धेदेन व्यपदेशोपपत्त । मानुषी तु प्रकृतितृतीया प्रथगस्ति । 'त्रया ह प्राजापता प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यम् षुर्देवा मनुष्या असुरा 'इति श्रुते । अत सापि हेयकोटानुपादेयकोटौ वा वक्तव्यत्त अह—अस्मिल्लोके सर्वस्विति ससारमार्गे द्वी द्विप्रकारवेव भूतसर्गी मनुष्यसर्गी भवत । कौ तौ दैव आसुरश्च नतु राक्षसो ५ सार्योत्कर्वतीपिका।

लयावर्यं परिखाज्याविति ध्वनयति ॥ ४ ॥ अनयो सपदो फलविभागमाह । दैवी सपत्ससारबन्धनात् विमोक्षायाष्ट्ररीस पेन्निबन्धाय नियमेन बन्धाय मताभिन्नेता । एवमुक्ते किमह दैव्या सपदा युक्त किवासुर्या युक्त इखाळोचनरूपमर्जुनस्यान्तर्गन्तभावमुपळक्ष्याह । मा श्चन शोक मा कार्षा । दैवीं सपदमभिलक्ष्य जातोऽसि भाविकल्याणस्विमिखर्थ । पाण्डवेति सबोधय बासुर्यो सपद्यन्तर्गतौ शोकमोहावतिश्चरस्य दैव्या सपदा युक्तस्य शोकादिविनिर्भुक्तस्य पाण्डो पुत्र दैवीं सपदमभिजातस्वम क्रीकर्त्तुमयोग्योऽसीति बोतयति ॥ ५ ॥ निर्दयाना रक्षसा सपदमासुर्यामन्तर्भाव्य देवासुरलक्षण सर्गद्वयमनुवदति — द्वाविति । ६ भीषरीम्याक्या ।

॥ ४॥ पतयो सपदो कार्य दर्शयद्वाह—दैवी संपदिति । दैवी या सपत्तया युक्तो मयोक्ते तत्त्वज्ञानेऽधिकारी, आसुर्या सपदा युक्तस्तु नित्य ससारीत्यर्थ । पतच्छुत्वा किमहमत्राधिकारी न वेति सदेहच्याकुळित्तत्त्रप्रकाशासयति । हे पाण्डव, मा शुच शोक मा कार्षी । यतस्त्व दैवी संपदमभिजातोऽसि ॥ ५ ॥ आसुरीसंपत्सर्वात्मना वर्जयितच्येत्येतदर्थमासुरी सपद प्रपञ्चयितुमाह— द्वाविति । हो दिप्रकारी भूताना सगौं मे महत्त्वनाच्छृणु । आसुरराक्षसप्रकृत्योरेकीकरणेन द्वावित्युक्तम् । अतो 'राक्षसीमासुरी

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । ॥ ३ ॥ ४ ॥ दैवी सपदेवा । सा च तव मोक्षाय कामनापरिहारात् । अतस्त्व शोक मा कार्वीः आत्रादीन्हत्वा सुख कथमश्रुवीयेति ।

## प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

देवाश्चासुराश्च' इति श्रुतेः । लोकेऽस्मिन्संसार इत्यर्थ । सर्वेपा द्वेवि व्योपपत्ते । कौ तौ भूनसर्गा-वित्युच्येते प्रकृतावेव देव आसुर एव च । उक्तयोरेव पुनरनुवादे प्रयोजनमाह-देवो भूनसर्गाऽभय सत्त्वसंशुद्धिरित्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारे प्रोक्त कथितो न त्वासुरो विन्तरशोऽनस्तरगरि-वर्जनार्थमासुर पार्थ, मे मम वचनादुच्यमान विस्तरश शृण्यवधारय ॥ ६ ॥ अध्यायपरिसमान्नेरा-सुरी संपत्प्राणिविशेषणत्वेन प्रदृश्येते प्रत्यक्षीकरणेन च शम्यनेऽस्या परिवर्जन कर्तुमिति—प्रवृत्ति-मिति । प्रवृत्तिं च प्रवर्तन यस्मिन्पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये प्रवृत्तिस्ता, निवृत्तिं च तद्विपरीना यसाद-नर्थहेतोर्निवर्तितव्यं सा निवृत्तिस्ता च जना आसुरा न विदुर्न जानन्ति । न केवल प्रवृत्तिनवृत्ती एव न विदुर्न शौचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते । अशोचा अनाचारा मायाविनोऽनृत-

२ आनन्द्रगिरिज्यारया ।

नामि प्राणिभेदाना सभवाकुतो भूताना द्वित्वित्यितिरित्याशङ्काह—सर्वेपासिति ॥ ६ ॥ नन्वध्यायशेषेणा सुरसपदर्शनमयुक्त तस्यास्त्याज्यत्वेन पङ्कपक्षालनन्यायावतारादित्याशङ्काह—प्रत्यक्षीकरणेनेति । वर्जनीयामासुरी सपद विवृणोति—प्रवृत्ति चेति । ता विहिता प्रवृत्ति न जानन्तीत्यर्थ । ता च निषद्धा क्रिय न जानन्तीति सबन्ध । न शौचिमत्यादेस्तात्पर्यमाह—अनाचारा इति । शोचसत्ययोराचारान्तर्भावेऽपि ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन ३ नीलकण्डम्याक्या (चतुधरी)।

चनाच्छृणु ॥ ६ ॥ प्रवृत्तिं विधिवाक्य निवृत्तिं निषेधवाक्य न विदु । धर्माधर्मयोरिष्टानिष्टहेतुत्वज्ञानरहिता इत्यर्थ । ४ मञ्चस्वनीच्याच्या ।

मानुषो वाऽिषक सर्गोऽस्तील्यं । यो यदा मनुष्य शास्त्रसस्कारप्राबल्येन स्वभाविस्द्वौ रागद्वेषाविभभूय धर्मपरायणो भवित स तदा देव , यदा तु स्वभाविष्द्ररागद्वेषप्राबल्येन शास्त्रसस्कारमिभभूयाधर्मपरायणो भवित स तदाऽसुर इति द्वैविध्योपपत्ते । निह धर्माधर्माभ्या तृतीया कोटिरिस्त । तथाच श्रूयते 'द्वया ह प्राजापत्या देवाधासुराश्च तत कानीयमा एउ देवा ज्यायमा असुरा इति दमदानद्याविधि ' इति । अपरे तु वाक्ये 'त्रया ह प्राजापत्या' इत्यादौ दमदानद्यारिहता मनुष्या असुरा एव सन्त केनित्त्राधर्म्येण देवा मनुष्या असुरा इत्यावक्यान्प्रति दमोपदेश कृत , दानरिहतान्प्रति दानोपदेश , द्यारिहतान्प्रति द्योपदेशो नतु विजातीया एव देवासुर-मनुष्यान्प्रति दमोपदेश कृत , दानरिहतान्प्रति दानोपदेश , द्यारिहतान्प्रति द्योपदेशो नतु विजातीया एव देवासुर-मनुष्या इह विविक्षिता । मनुष्याधिकारलाच्छास्त्रस्य । तथाचान्त उपसहरितान्प्रति द्योपदेशो नतु विजातीया एव देवासुर-मनुष्या इह विविक्षिता । मनुष्याधिकारलाच्छास्त्रस्य । तथाचान्त उपसहरित 'तदेतदेवैषा देवी वागनुवदित स्वनियत्पुर्दवद्व इति दाम्यत दत्त दयध्विति तदेतत्रय शिक्षेद्दम दान दयामिति' । तसाद्राक्षसी मानुषी च प्रकृतिरासुर्यमेवान्तर्भवतीति युक्तमुक्त द्वौ भूतसर्गो मया ला प्रति विस्तरशो विस्तरप्रवारे प्रोक्त स्थितप्रज्ञलक्षणे द्वितीये, भक्तिलक्षणे द्वादशे, ज्ञानलक्षणे त्रयोदशे, गुणातीतलक्षणे चतुर्दशे, इह चाभयिमलादिना । इदानीमासुरं भूतसर्गं मेमद्वचनैविस्तरश प्रतिपाद्यमान ल राणु हानार्थमवधारय । सम्यक्तया ज्ञातस्य हि परिवर्जन शक्यते कर्तुमिति हे पार्थित सबन्यसूचनेनानुपेक्षणीयता दर्शयति ॥ ६ ॥ वर्जनीयामासुरी सपद प्राणिवशेषणतया तानहमिलत प्राक्तिद्वीद्वरारा

द्वी द्विसख्याकी भूताना मनुष्याणा सर्गी लोकेऽस्मिन्ससारे इत्थर्थ । की तावित्यत आह । प्रकृतावेव दैव आसर एव च । तथाच सज्यत इति सर्गी भूतान्येव सज्यमानानि दैव्या सपदा युक्तानि दैवो भूतसर्ग इत्युच्यते । तान्येवासुर्यो सपदा युक्तानि आसरो भूतसर्ग इति । तथाच श्रुति 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्वेति'। उक्तयोरेव पुनरनुवादे प्रयोजनमाह । दैवो भूतसर्गोऽभय सत्त्व- सञ्चिति । तथाच श्रुति 'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्वेति'। उक्तयोरेव पुनरनुवादे प्रयोजनमाह । दैवो भूतसर्गोऽभय सत्त्व- सञ्चिति । वित्तरशो वित्तरप्रकारे प्रोक्त कथित नत्वासुरोऽतस्तत्परिवर्जनार्थमासुर भूतसर्गे मे मम वचनादुच्यमान वित्तरश्च श्रुत्य व शोकमोहौ परित्यजेति ज्ञापनाय सबोधयति पार्थेति ॥ ६ ॥ ज्ञानं विना परिवर्जनासभवा- दासुरी सपदं प्राणिविशेषणविषयत्वेन प्रदर्शयति—प्रवृत्ति चेति । आसरा जना प्रवृत्ति प्रवृत्तिविषय पुरुषार्थसाधन चकारा-

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

६ श्रीषरीव्याख्या ।

चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता ' इत्यादिना नवमाध्यायोक्तप्रकृतित्रैविध्येनाविरोध । स्पष्टमन्यत् ॥ ६ ॥ मासुरीं विस्तरतो निरूपयति— प्रवृत्तिं चेत्यादिद्वादशिमः । धर्मे प्रवृत्तिं, अधर्मात्रिवृत्तिं च बासुरस्वभावा जना न जानन्ति । अत श्लीचमाचार सत्य च तेषु

शिह स्पष्टम् ॥ ५ ॥ द्वाविति । एषा दैवी सपदुका अमयभिलादिना ॥ ६ ॥ आसुरीमाह—प्रदृत्तिचेलादिना । प्रवृत्तिः कुत इदसुत्पन्न

### असलमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

वादिनो श्वासुराः ॥ ७ ॥ किंच—असत्येति । असत्य यथा वयमनृतप्रायास्तथेदं जगत्सवैमसत्यमप्रतिष्ठ च नास्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठातोऽप्रतिष्ठ चेति त आसुरा जना जगदाहुरनीश्वर नच धर्माधर्मेसत्यपेक्षकोऽस्य शासितेश्वरो विद्यत इत्यतोऽनीश्वर जगदाहुः । किचापरस्परसंभूतं कामप्रयुक्तयो
स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यसयोगाज्ञगत्सर्व संभूतम् । किमन्यत्कामहैतुक कामहेतुकमेव कामहैतुकं किमन्यजगतः कारणं न किंचिददष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तर विद्यते जगतः काम पव प्राणिनां

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

पृथगुपादानम् ॥ ७ ॥ असुराणा जनाना विशेषणान्तराण्यपि सन्तीत्याह—िकंचेति । विद्यत इत्याहुरिति पूर्वेण सबन्ध । शास्त्रेकगम्यमदष्ट निमित्तीकृत्य प्रकृत्यधिष्ठात्रात्मकेन ब्रह्मणा रहित जगदिष्यते चेत्कथ तदुःपत्तिरित्या-शङ्काह—िकंचेति । विमन्यदित्यादेशक्षेपस्य तात्पर्यमाह—न किचिदिति ॥ ८ ॥ यथोक्ता दृष्टिबंह्यदृष्टिविदेहै-

३ नीलक्ष्याच्या (चतुषरी)।
॥ ७ ॥ असत्य सत्यवित जगत्प्राणिजातम् । तथाऽप्रतिष्ठ धर्माधर्माख्या प्रतिष्ठा आश्रयस्तच्छ्न्यम् । अनीश्वरं अनियन्तृक आहु । अपरस्परसभूत 'अपरस्परा क्रियासातत्ये' इति सुद् । बीजाङ्करवत्परस्परकारणीभूताना धर्मा-धर्मतद्वासनाना यत्सातत्य तसात्सभूत । किमन्यक्षोकेऽस्ति न किचिद्पि धर्मध्येक्षया उत्पद्यते, किंतु सर्वे कामहैतुक

४ सञ्चसदनीव्यारया।

श्लोकैविंगुणोति—प्रवृत्ति प्रगृत्तिविषय धर्म चकारात्तरप्रतिपादक विविवाक्य च एव निगृत्तिविषयमधर्म चकारात्तरप्रतिपादक निषेधवाक्य च आयुरखमावा जना न जानन्ति । अतस्तेषु न द्विविध शौच नाप्याचारो मन्वादिभिरक्त । न सख च प्रिय-हितययार्थमाषण विद्यते । शौचसखयोराचारान्तर्भावेऽपि ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन प्रथगुपादानम् । अशौचा अनाचारा अनृत-वादिनो ह्यसुरा मायाविन प्रसिद्धा ॥ ७ ॥ ननु वर्मावर्मयो प्रवृत्तिनिगृत्तिविषययो प्रतिपादक वेदाख्य प्रमाणमस्ति निर्देषि भगवदाज्ञारूप सर्वलोकप्रसिद्ध तदुपजीवीनि च स्मृतिपुराणेतिहासादीनि सन्ति तत्क्वय प्रवृत्तिनगृत्तितरप्रमाणाद्यज्ञान्, ज्ञाने वाज्ञोल्ल्विना शासितिर भगवति सति कथ तदननुष्ठानेन शौचाचारादिरहितल दुष्टाना शासितुर्भगवतोऽपि लोकवेदप्रसिद्धलादत आह—सल्यमबाधिततारपर्यविषय तत्त्रावेदक वेदाख्य प्रमाण तदुपजीवि पुराणादि च नास्ति यत्र तदसल्यम् । वेदस्कर्पस्य प्रत्यक्षसिद्धलेऽपि तत्प्रामाण्यानभ्यपगमाद्विशिष्टाभाव । अत्र एव नास्ति धर्माधर्मक्ष्पा प्रतिष्ठा व्यवस्थाहेतुर्यस्य तदप्रतिष्ठम् । तथा नास्ति श्रुभाशुभयो कर्मणो फलदातेश्वरो नियन्ता यस्य तदनीश्वर ते आद्यरा जगदाहु । बलवत्यापप्रतिबन्धादेदस्य प्रमाण्य ते न मन्यन्ते । ततश्च तद्वोधितयोधर्माधर्मयरेगरिश्वरस्य चानङ्गीकाराद्ययेष्टाचरणेन ते पुरुषार्थप्रघ्य इत्यर्थ । शास्रेक्ससियाम्यधर्माधर्मसद्वायेन प्रकृत्सिष्ठिष्ठात्रा परमेश्वरेण रहित जगदिष्यते चेत्कारणाभावात्कथ तदुत्पत्तिरिखाशङ्काह—अपरस्परसभूत कामप्रयुक्तयो बीपुसयोरन्योन्यसयोगात्सभूत जगत्कामहैतुक कामहेतुकमेव कामहैतुक कामातिरिक्तकारण-श्चत्यम् । ननु धर्माद्यत्वति कारण नेत्याह—अन्यदद्द कारण किमस्ति नास्त्येवेत्यर्थ । अद्दष्टाङ्गीकारेऽपि क्रचिद्वला सभावे ५ माष्योक्कपदिष्ठिका ।

त्तद्वीधक शास्त्र च। निवृत्तिं निवृत्तिविषयमनर्थसाधन तद्वीयक शास्त्र च न विद्व । न केवलमेतावदेव कितु न शौच नापि चाचारो न सल तेषु आसुरेषु विद्यते । अशौचा अनाचारा मायाविनोऽनृतवादिनो यत आसुरा अत इल्लं । शौचसलयो मन्वाद्युक्ता चारान्तर्भावेऽपि ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन पृथगुपादानम् ॥ ७ ॥ किच असल यथा वयमन्दतप्रायास्त्रथेद जगद्प्यसल्यमबाधितप्रमाणक्ष्रस्यत्वादनृतप्रायम । अप्रतिष्ठ न विद्यते धर्माधर्मो प्रतिष्ठा व्यवस्थाहेतुर्यस्य तत्त्रथा धर्माधर्मसापेक्षोऽस्य शासितेश्वरो न विद्यते इल्पनिश्वरमाहु । नतु धर्माधर्मतद्वयसामावे जगदुत्पत्तिं कथमाहुरिति तत्राह । अपरस्परसभूत परापरशब्दावन्यशब्दपर्यायौ । कामप्रयुक्तयो स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यसङ्गाज्ञात काम एव हेतुर्यस्य तत्कामहेतुक किमन्यत्कामादन्यत् किचिद्दष्ट धर्मादिकारणान्तरं जगतो न विद्यते कितु काम एव स्त्रीपुरुषयो सङ्गहेतु सर्वस्य जगत कारणमिति लोकायतिकदिष्टिरियम् । यैतु 'अपरस्परा कियासा ६ श्रीधरीव्याक्या ।

नास्लेव ॥ ७ ॥ ननु वेदोक्तयोर्थमां भर्मयो प्रवृत्ति निवृत्ति च कथ न विदु , कुतो वा धर्माधर्मयोरनङ्गीकारे जगत सुखदु खादि-व्यवस्था स्थात् , कथ वा शौचाचारादिविषया ईश्यराज्ञामतिवर्तेरन् , ईश्वरानङ्गीकारे च कुतो जगदुःपत्ति स्थादतआह—असस्यमिति । नास्ति सत्य वेदपुराणादिप्रमाण यस्मिस्तादृश जगदाहु । वेदादीना प्रामाण्य न मन्यन्त इत्यथं । तदुक्तम्-'त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्ड-धूर्तनिशाचरा ' इत्यादि । अत एव नास्ति धर्माधर्मेष्ठपा प्रतिष्ठा व्यवस्थाहेतुर्वस्य तत् । स्वाभाविक जगदैचिन्यमाहुरित्यथं । अत एव

<sup>🤊</sup> नीलकण्ठः

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिनाः ॥ ९ ॥ काममाश्रिल दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाङ्गृहीत्वासद्भाहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

कारणिसति छोकायतिकदृष्टिरियम् ॥ ८॥ एतामिति । एता दृष्टिमवष्टभ्याथित्य नष्टात्मानो नष्ट-स्वभावा विश्वष्टपरछोकसाधना अल्पबुद्धयोऽल्पविषयविषयात्पैव बुद्धियेषा तेऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यु-द्भवन्त्युप्रकर्माणः क्रूरकर्माणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्तीति संवन्धः । जगतोऽहिताः शत्रव इत्यर्थः ॥ ९॥ ते च—कामिति । कामिरिच्छाविशेषमाथित्यावष्टभ्य दुष्प्रमशक्यपूरणं दम्भमानमदान्विता दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदास्तैरन्विता दम्भमानमदान्विताः मोद्दाद-

#### २ आनन्दगिरिष्यारमा ।

वेस्राशङ्काह—एतासिति। प्रागुपिद्धमेता लोकयतिकदृष्टिमवलम्ब्येति यावत् । नष्टस्वभावस्वसेव राष्ट्रयति—विभ्रष्टेति । विषयबुद्धेरस्यत्व दृष्टमात्रोद्देशेन प्रवृत्तत्व, जगत प्राणिजातस्येति यावत् ॥ ९ ॥ तानेव दुराचाराना-सुरान्प्रकारान्तरेण विश्वनष्टि—ते चेति ॥ १० ॥ तानेव विधान्तरेण विश्वनष्टि—किचेति । चिन्तामारमीय-योगक्षेमोपायालोचनात्मिकामपरिमेयविषयस्वास्परिमातुमशक्यामाश्रिता इति सबन्ध । एप कामोपभोग परमयन

### ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्घरी)।

स्त्रीपुसयोर्मिथुनीभातः कामस्तदुत्थसमावादेव जन्तुर्जायते न त्वदृद्धादित्यर्थः ॥ ८ ॥ एतामनुपदोक्ता छोका-यतिकानामभिन्नेता दृष्टिमवष्टस्य तामाश्रित्य नष्टात्मानः कामादिवरोन नष्टभैया । यतोऽत्पे क्षुदे दृष्टसुखे एव बुद्धिर्येषा तेऽल्पबुद्धयः । अहिताः हिंसा ॥ ९ ॥ असद्राहान् वश्याकर्यणनिष्यञ्जनकायसिद्ध्यादिसाधनेषु असत्सु असमीचीनेषु प्राहा निर्वन्धा अत्यन्ताभिनिवेशास्तान् गृहीत्वा अञ्चचीनि मद्यमासादिसापेक्षाणि त्रतानि नियमविशेषा येषा ते तथा-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

पर्यवसानात्स्वाभाविकमेव जगहै चित्र्यमस्तु हृष्टे सभवत्यहृष्टकल्पनानवक्षात्। अत काम एव प्राणिना कारण नान्यदृह्धेश्वराधीन्त्याहुरिति लोकायतिकहृष्टिरियम् ॥ ८॥ इय हृष्टि शाक्षीयहृष्टिविष्टैत्रेत्याशक्काह—एता प्रापुक्ता लाकायतिकहृष्टिपवृष्टभ्यान्त्रम्य न्यान्त्रमानो भ्रष्टपरलोकसाधना अल्पञ्जस्यो हृष्टमात्रोदेशप्रवृत्तमतय उप्रकर्माणो हिंसा अहिता शत्रवो जगत प्राणि-जातस्य क्षयाय व्याव्यसर्पादिरूपेण प्रभवन्त्युत्पचन्ते । तस्मादिर हृष्टिरत्यन्ता गेगतिहेतुतया सर्वात्मना श्रेयोधिभिहेरैयेवत्यथै ॥ ९॥ ते च यदा केनचित्कर्मणा मनुष्ययोनिमापद्यन्ते तदाह—काम तत्तदृष्टविषयाभिलाष दु पूरं पूरियनुमशक्य दम्मे-नाधार्मिकलेऽपि धार्मिकलेश्वरापनेन मानेनापूज्यलेऽपि पूज्यलक्यापनेन, मदेनोत्कर्परहितलेऽप्युत्कर्षविशेषाध्यारोपेण महदवधी-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

तले' इति छट्। बीजाङ्करवरपरस्परकारणीभूताना धर्माधर्मवासनाना यसातल तसात्सभूत किमन्यल्लोकेऽस्ति। न किन्दिदापे धर्माविपेक्षया उत्पवति किंतु सर्व कामहेतुक स्नीपुरुषयोर्मिधुनीभाव कामस्तदुत्यसभानादेव जन्तुर्जायते न लह्छादिस्तैन्ये तदुपेक्ष्यम्।
अप्रतिष्ठमिखनेन पौनरुत्त्यापादकस्य क्लिष्टकल्पनस्यान्याय्यलात्।। ८॥ एतामुदाहृता लोकायतिकहिष्टमवष्टभ्याश्रिल् नछ्यसानो
नष्टस्त्रमावा अष्टपरलोकसाधना अल्पबुद्धयोऽल्पविषयविषयान्येव बुद्धियेषां ते रष्टमात्रोहेशप्रवृत्तमतय उप्रकर्माण कूरकर्माणो निसान्तिका जगतोऽहिता शत्रवो जगत क्षयाय प्रभवनित उद्भवन्ति। तथाचैताहशदोषेर्वृष्टेय हिष्ट श्रेयोर्थिभि सर्वेषा नाश्रयणीयिति
भाव॥ ९॥ तानेव दुराचारान्त्रकारान्तरेण विद्यानष्टि—ते च काम तत्तदृष्टख्रद्रविषयाभिलाष दु खेन पूरण यस्याशक्यपूरण अधार्मिकलेऽपि धार्मिकलख्यापन दम्म । अपूज्यलेऽपि पूज्यलाभिनिवेशो मान । निकृष्टलेऽप्युत्कृष्टलारोपो महदवज्ञानहेतुर्मदस्तैरन्विता

### ६ श्रीवरीव्याक्या ।

नास्तीश्वर कर्तां व्यवस्थापकश्च यस्य तादृश जगदाहु । तर्दि कुनोऽस्य जगत उत्पत्ति वदन्तीलत आह—अपरस्परसंमृतमिति । अपरश्च परश्चलपरस्पर अपरस्परतोऽन्योन्यत स्त्रीपुरुषमिश्चनात्संमृत जगत् किमन्यत्कारणमस्य, नास्त्वन्यिकिचित्, किंतु कामहैतुकम् । स्त्रीपुरुषयो काम पव प्रवाहरूपेण हेतुरत्वेलाहुरिलार्थं ॥ ८ ॥ किंच—प्तामिति । पतां लोकायतिकानां दृष्टिं दर्शनमाश्रिल्य नष्टारमानो मलिनचित्ता सन्तोऽस्पनुद्धयो दृष्टार्थमात्रमत्य. अतपव स्त्र दिस्त कर्म येषां तेऽहिता वैरिणो भूत्वा, जगतः
क्षयाय प्रमवन्ति । स्त्रवन्तीलार्थं ॥ ९ ॥ अपिच—काममिति । दुष्पूर प्रयितुमशक्य काममाश्रिल दम्मादिमिश्वंकाः सन्त श्चद्र-

९ नी(क्रक्र<sup>प</sup>ठः,

### चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तासुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥ ११॥ आज्ञापादादातैर्बद्धाः कामकोधपरायणाः।

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

विवेकतो गृहीत्वोपादायासम्राह्यानशुभनिश्चयान्प्रवर्तन्ते लोकेऽशुचिव्रता अशुचीनि व्रतानि येषां तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥ किंच—चिन्तेति । चिन्तामपरिमेयां च न परिमातुं शक्यतेऽस्याश्चिन्ताया इयत्ता साऽपरिमेया तामपरिमेयां प्रलयान्तां मरणान्तामुपाश्चिताः सदा चिन्तापरा इत्यथैः । कामो-पभोगपरमाः, काम्यन्त इति कामाः शब्दाद्यस्तदुपभोगपरमाः, अयमेव परमः पुरुषार्थो यः कामो-पभोग इत्येवं निश्चितात्मान पतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ आशापाशेति । आशापाश्चरतैराशा पव पाशास्तव्छतैराशापाश्चरतैर्वंद्धा नियन्त्रिताः सन्तः सर्वत आकृष्यमाणाः कामकोधपरायणाः काम-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सुखसेत्येतावत्पारत्रिक तु नास्ति सुखिमिति निश्चयवन्त इस्राह—एताचिदितीति ॥ ११ ॥ आसुरानेव पुनर्विशि-नष्टि—आशोति । अशक्योपायार्थेविषयाऽनवगतोपायार्थेविषया वा प्रार्थेना आशास्ताः पाद्गा इव पाशास्त्रेषा ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्परी)।

भूताः सन्तः कुमार्गप्रवर्तनेन प्रवर्तन्ते जगतः क्षयायेति सबन्धः ॥ १० ॥ चिन्ता योगक्षेमविषयाम् । प्रख्यान्ता मरणाविषम् । एतावत् देह एवारमा कामभोग एव पुरुषार्थं इतोऽन्यन्नास्ति इति निश्चिताः निश्चयवन्तः । तथाच बार्हस्पत्य सुत्र 'चैतन्यविशिष्टः कामः पुरुषः, काम एवैकः पुरुषार्थः' इतिच ॥ ११ ॥ अन्यायेन परवश्वनादिना अर्थ-

#### ४ मधसदनीव्याख्या ।

रणाहेतुनान्विता असद्घाहानशुभनिश्वयाननेन मन्त्रेणेमा देवतामाराध्य कामिनीनामाकर्षण करिष्यामोऽनेन मन्त्रेणेमा देवतामाराध्य महानिधीन्साधिष्याम इत्यादिदुराभ्रहरूपान् मोहादिविवेकाद्वृहीला नतु कालात्। अशुन्तिता अशुन्तित रमशानादिदेशो- च्छिष्ठलायवस्थानायशौन्सापेकाणि वामागमाद्युपदिष्ठानि वतानि येषा तेऽशुन्तिवता प्रवर्तन्ते यत्र कुत्राप्यवैदिके दृष्टफले। खुद्रदेवताराधनादाविति शेष । एतादशा पतन्ति नरकेऽशुन्तावित्रिभ्रमेणान्वय ॥१०॥ तानेव पुनर्विक्षिनष्टि—न्विन्तामात्मी- ययोगभ्रेमोपायालोन्तात्मिकामपरिमेयामपरिमेयविषयलात्परिमातुमशक्या प्रलयो मरणमेवान्तो यस्यास्ता प्रलयानताम् । यावजीवमतुवर्तमानामिति यावत् । न केवलमशुन्तिवता प्रवर्तन्ते कित्वेतादशीं चिन्ता चोपाश्रिता इति समुन्तयार्थश्वकार । सदानन्तिन्तापरा अपि न कदाचित्पारलोकिकचिन्तायुता कित्रु कामोपभोगपरमा काम्यन्त इति कामा दृष्टा शब्दादयो विषयास्तदुपभोग एव परम पुरुषार्थो न धर्मादिर्येषा ते तथा। पारलोकिकमुत्तम सुख कुतो न कामयन्ते तत्राह—एतावदृष्टिमेव सुख नान्यदेतन्छरीरिवयोगे भोग्य सुखमस्स्रेतत्कायातिरिक्तस्य भोक्तरभावादिति निश्चिता एव निश्चयवन्त । तथाच बाईस्पस्य सूत्र 'वैतन्यविविष्ठ काम पुरुष , काम एवक पुरुषार्थ 'इति च ॥ १९॥ त ईदृशा असुरा —अशक्योपायार्थ-

### ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

युक्ता मोहादिविवेकादसद्वाहानञ्चभिश्यान् । अनेन मन्त्रेणेमा देवता वशीकृत्य कामिनीनामाकर्षण शत्रुमारणं चावर्यं करिष्याम इन्यादिक्पान्दुरामहान् यहीला अञ्चिनता अञ्चिनि रमशानादिदेशो च्छिष्टावस्थानावशौचसापेक्षाणि वामागमाद्युपदिछानि व्रतानि येषां ते इह लोके प्रवर्तन्ते एतादशा अञ्चरा जना इह लोके सन्तीत्थर्थ ॥ १०॥ आञ्चरानेव विधान्तरेण पुनर्विद्यानि । निन्ता योगक्षेमोपायालोचनात्मिकामपरिमेयविषयलात् यस्याश्विन्ताया इयत्ता न परिमातु शक्यते सा परिमातुमशक्या तां प्रलयान्ता मरणपर्यन्तामुपाश्रिता । सदाचिन्तापरा इत्यर्थ । काम्यन्त इति कामा शब्दादयस्तदुपभोग परमपुरुषार्थो येषामयमेव परम पुरुषार्थो य कामोपमोग पारित्रक द्व सुख नास्त्येवत्येव निश्चितात्मान एतत्कायातिरिक्तस्य भोक्तरभावात् । तथाच बाईस्पत्ये स्त्रे भवतन्यविद्यिष्ट काम पुरुष , काम एवेक पुरुषार्थं र हति च ॥ ११॥ आञ्चरानेव पुनर्विद्यानिष्ट । आशा अशक्योपायार्थविषया ।

देवताराधनादौ प्रवर्षन्ते । कथम् । असङ्ग्राहानगृहीत्वाऽनेन मञ्जेणैतां देवतामाराध्य महानिधीन्साधिष्ण्याम इलादिदुराग्रहान्मोह-मात्रेण स्त्रीकुत्य प्रवर्षन्ते । अञ्चान्विवता अञ्चानि मद्यमांसादिविषयाणि व्रतानि येषां ते ॥ १० ॥ किंच—विन्तामिति । प्रवयो मरणमेवान्तो यस्यास्ताम् । अपरिमेयां परिमातुमञ्जवयां चिन्तामाश्चिताः । निल्लानिन्तापरायणा इल्थं । कामोपमोग प्रव परमो येषां ते, प्रताबदितिः कामोपभोग प्रव परम पुरुषार्थो नान्यदस्तीति कृतनिश्चया , अर्थसंचयानीहन्त इत्युत्तरेणान्वयः । तथाच वार्धस्यस्य

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मिति । निवृत्तिः क्र प्रलीयत इति । न किंचितुष्टाद्न्यत्कार्यं विश्वते यत्रेलाकिंचित्कं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ चिन्ता तेवां प्रल-

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥ हदमच मया लव्धिममं प्राप्त्ये मनोरथम् । हदमसीदमपि मे भविष्यित पुनर्धनम् ॥ १३ ॥ असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुस्ती ॥ १४ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

कोधौ परमयन पर आश्रयो येषा ते कामकोधपरायणाः ईहन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थ कामभोग-प्रयोजनाय न तु धर्मार्थमन्यायेनार्थसंचयानर्थप्रचयानन्यायेन परखापहरणादिनेत्यर्थः ॥१२॥ ईटशक्ष्य तेषामभिप्रायः—इदमिति । इदं द्रव्यमधेदानी मया लब्धिसदमन्यत्प्राप्थे मनोर्थं मनस्तुष्टिकर-सिदं चास्तीदमिष मे भविष्यत्यागामिनि संवत्सरे पुनर्धनं तेनाह धनी विख्यातो भविष्यासि ॥ १३॥ असौ मयेति । असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जय शत्रुः, हनिष्ये चान्यान्वराकानपरानिष, किमेते

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

शतैर्वद्धा इव श्रेयस प्रच्याच्येत ततो नीयमाना इलाह—आशा एवेति ॥ १२ ॥ तेषामभिप्रायोऽपि विवेक-विरोधीलाह—ईंदशश्चेति । द्रव्य गोहिरण्यादि । इदमन्यद्वद्धाँ प्रार्थ्यमानत्वेन विपरिवर्तमानमित्येतत् ॥ १३ ॥ यथोक्ते मद्भिप्राये प्रतिबन्धक शशुरपि न सभवतीत्याह—असाविति । त्वत्तो विहीनानां त्वया परिभवेऽपि ३ नीलकण्डमास्या (बतुर्धरी)।

संचयान् घनराशीन् ईहन्ति लिप्सन्ते ॥ १२ ॥ आशापाशान्विवृणोति—इदमदोति ॥ १३ ॥ कोघपरायणत्वं काम-परायणत्व च पूर्वोत्तराम्यामधीम्यामाह—असाविति । ईश्वरः समर्थः सर्वेषा निम्रहे । सिद्धः लब्धाखिलमोग ४ मधस्त्रनीम्यास्या ।

विषया अनवगतीपायार्थविषया वा प्रार्थना आशास्ता एव पाशा इव बन्धनहेतुलात्पाशास्त्रेषा शतै समृहेर्बद्धा इव श्रेयस प्रच्याव्येतस्त्रत आकृष्य नीयमाना कामकोधी परमयनमाश्रयो येषां ते कामकोधपरायणा । श्रीव्यतिकरामिलापपरनिष्टाभिलापभ्या सदा परिगृहीता इति यावत् । ईहन्ते कर्तुं चेष्टन्ते कामभोगार्थं नतु धर्मार्थमन्यायेन परखहरणादिनार्थसचयान्धनराशीन् । सच्यानिति बहुवचनेन धनप्राप्तावपि तत्तृष्णानुवत्तेविषयप्राप्तिवर्धमाननृष्णल्खपो लोमो दर्शित ॥ १२ ॥ तेषामीहशी धननृष्णानुवृहीतं मनोराज्यकथनेन विवृणोति—इद धनमय इदानीमनेनोपायेन मया लब्धमिद तदन्यत् मनोरथ मनस्तुष्टिकरं शीव्रमेव प्राप्त्ये, इद पुरैव सचित मम गृहेऽस्ति इदमपि बहुतरं भविष्यलागमिनि सवरसरे पुनर्धनम् । एव धननृष्णाकुला पतन्ति नरकेऽञ्चचाविल्यिमेणान्वय ॥ १३ ॥ एव लोभ प्रपश्च तदिभप्रायकथनेनेव तेषा कोध प्रपश्चयति—असी देवदत्तनामा मया हत शत्रुरतिदुर्जय अत इदानीमनायासेन हनिष्ये च हनिष्याम्यपरान्सर्वानिप शत्रुन् । न कोऽपि मत्तकाशाजीविष्यतील्यपेरथं । चकाराक्ष केवल हनिष्यामि तान् किंतु तेषां दारधनादिकमपि प्रहीष्यामील्यभिप्राय । कृतस्तवैतादश सामर्थं लतुल्यानां लदिषकानां वा शत्रुणां समवादिलत आह—ईश्वरोऽह न केवलं मानुषो येन मत्तुल्योऽिषको वा ५ भाष्योत्कविदीपिका।

अनवगतीपायार्थविषया वा प्रार्थनास्ता एव बन्धनहेतुस्तात्पाशा । आशापाशानां शतैर्बद्धा एव सन्त श्रेयस प्रच्याव्येतस्तत आकृष्यमाणा कामकोषपरायणा कामकोषी परमयन आश्रयो वेषां ते । कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय नतु धर्मार्थंमन्यायेन परस्तापहरणादिनार्थंसन्यानर्थंप्रचयान् ईहन्ते चेष्टन्ते ॥ १२ ॥ विवेकविरोधिनामासुराणामभिप्रायमाह । इद द्रव्यं गोहिरण्यायय इदानीं मया लब्धमिद्मन्यन्मनोरय मनस्तुष्टिकरं प्राप्स्ये प्राप्साम । इदमस्ति पुरैव संचित इदमिप मे पुनर्धनमागामिति सवत्तरे भविष्यिति तेनाह धनी विख्यातो भविष्यामि ॥ १३ ॥ यथोक्ते मदिभप्राये प्रतिबन्धक शत्रुरिप न सभवतीत्याह । असी देव- इत्ती दुर्जय, शत्रुर्भया हत हिनस्ये चापरानन्यान्त्याकान् । नतु तपिस्तानं सन्ते कय सर्वेषां पराभवे तव सामर्थ्यमित्याशका

### ६ श्रीवरीव्याक्या ।

सूत्रम्-'काम एवेक. पुरुषाधै.' इति, 'चैतन्यविशिष्ट कामः पुरुष.' इति च ॥ ११ ॥ अतएय—आहोति । आशा एव पाशा-स्तेषां शतानि तैवैद्धा इतस्तत आकृष्यमाणाः, कामकोषी परमयनमाभयो येषां ते, काममोगार्थमन्यायेन चौर्यादिनाऽयीनां संचया-आशीनीइन्ते इच्छन्ति ॥ ११ ॥ तेषां मनोराज्यं कथयअरकप्राप्तिमाह—इदमद्येति चतुर्मि । प्राप्त प्राप्तामि । मनोरथ मनसः प्रियम् । शेषं स्पष्टम् । एषां श्रयाणां क्षेकानामित्यज्ञानविमोहिता सन्तो नरके पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः ॥ १३ ॥ किंच—असा-अभिनवग्रसाचार्यन्याक्याः।

यान्ता अविरंत संस्तित्रख्याध्यपरमात् । एतावदिति । कामोपमोग एव पर कृत्वं तत्राक्षाच पर क्रोधां ॥ ११ ॥ अतएवाह कामकोथ

### आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ॥ १६॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

करिष्यन्ति तपिसनः सर्वथापि नास्ति मसुन्य ईश्वरोऽहमहं भोगी सर्वप्रकारेण च सिद्धोऽहं संपन्न पुन्ने, पौन्नैर्नमृभिर्न केवल मानुषोऽह बलवान्सुर्खा चाहमेवान्ये तु भूमिभारायावतीर्णाः ॥ १४ ॥ आत्य इति । आत्यो घनेनाभिजनेनाभिजनवान्सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसंपन्नस्तेनापि न मम तुल्यो ऽस्ति कश्चित्कोऽन्योऽस्ति सहशस्तुल्यो मया, किच यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्ष चातिशय प्राप्यामीत्येवमन्नानेन विमोहिता अन्नानविमोहिता विविधम-विवेकभावमापन्नाः ॥ १५ ॥ अनेकेति । अनेकिचित्तविश्वान्ता उक्तप्रकारेरनेकैश्चित्तैविष्यं भ्रान्ता

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्वभुत्याना शत्रूणां परिभवो निश्चितो न भवतीत्याशङ्काह—सर्वथेति । ऐश्वर्यातिरेकेऽपि कुतस्ते भोगसामर्थं-मित्याशङ्काह—अहमिति । सिद्धत्वमेव स्फुटयति—संपन्न इति । बलवानोजस्ता, सुखी रोगरहित ॥ १४॥ विद्यावृत्तधनाभिजनैर्मेतुस्यो नास्तीत्याह—आद्ध्य इति । तथापि यागदानाभ्या तत्फलेन वा कश्चिद्धिको भविष्य तीत्याशङ्काह—किचेति । नच तेषामेषोऽभिन्नाय साधीयानित्याह—इत्येवभिति ॥ १५॥ उक्तप्रकारविषयंयेण कृत्याकृत्यविवेकविकलाना कि स्वादित्यपेक्षायामाह—अनेकेति । कामा विषयासेषा भोगेषु तत्ययुक्तेषूपभोगेष्विति ३ नीलकण्यन्यास्या (चतुर्षरी)।

साधनः। बळवान् विषयोपमोगे समर्थः। अतएव सुखी ॥ १८ ॥ आढ्यो धनी । अभिजनवान् कुलीनः अज्ञानेन अविवेकेन मोहिताः विविध अम प्रापिताः॥ १५ ॥ अनेक नास्ति एक चिन्तनीय यस तदनेक बहुषु विषयेषु पूर्वोक्तेषु छम चित्त येषा ते अनेकचित्तास्ते च ते विश्रान्ताश्च किमिद्मादौ साधनीयमिद्मादौ साधनीयमिति विशे-

### ४ मधुसूद्नीन्याख्या।

कश्चित्स्यात् किमेते करिष्यन्ति वराका सर्वथा नास्ति मत्तुल्य कश्चिदित्यनेनाभिप्रायेणेश्वरत्न विवृणोति—यसादह भोगी सर्वैभीं गोपकरणैरुपेत , सिद्धोऽह पुत्रमृत्यादिभि सहाये सपन्न , खतोऽपि बलवानत्योजली, सुखी सर्वथा निरोग ॥ १४ ॥ नतु धनेन कुलेन वा कश्चित्त्वत्तुल्य स्यादित्यत्त आह्—आक्यो धनी अभिजनवान् कुलीनोऽप्यहमेवास्मि अत कोऽन्योऽस्ति सहशो मया न कोपीत्यर्थं । यागेन दानेन वा कश्चितुल्य स्यादित्यत्त आह्—यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानभिभविष्यामि, तास्यामि धन स्वावकेभ्यो नटादि-भ्यश्च । ततश्च मोदिष्ये मोद हर्ष लप्स्ये नर्तक्यादिभि सहेत्येवमज्ञानेनाविवेकेन विमोहिता विविध मोह अमपरंपरां प्रापिता ॥१५॥ —७ कप्रवर्गतेकश्चित्तैसत्तहुष्टसकल्पैविविध आन्ता यतो मोहजालसमावृता मोहो हिताहितवस्तुविवेकासामध्यै तदेव जालमा-

### ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

किमेते करिष्यन्ति तपिखनो यत सर्वथापि मत्तुत्यो नास्तीत्याह । ईश्वरोऽहम् । ऐश्वर्यातिरेकमेव प्रकटयति । भोगी सर्वभोगो-पकरणवानहम् । सिद्धोऽह पुत्रादिभिः सपन्त । बलवान् न केवल मानुषवलवान्युखी चाहमेव ॥ १४ ॥ पुनरप्यायुराणामभिप्राय वर्णयति । आख्यो धनेन । धभिजनवान् सप्तपुरुषे श्रोत्रियलादिसपन्नोऽहमस्मि तस्मान्मया धनाख्येन कुलीनेन सहरास्तुल्योऽन्य कोऽस्ति । न कोऽपीत्यर्थं । किच यागदानाभ्या तत्फलेन चान्येभ्योऽधिको भविष्यामीत्याह । यक्ष्ये यागेनाप्यन्यानिभभविष्यामि । दास्पामि नटस्तावकादिभ्य । मोदिष्ये हर्षं चातिराय यागदानफल प्राप्सामि । दानादिना चापरानिभभविष्यामीत्येवमज्ञानेन विमोहिता विविध मोहिता अविवेकभावमापन्नास्त्या चैतेषामिभप्रायोऽसाधीयान् कदापि नोपादेय इति भाव ॥ १५ ॥ एव-मिभप्रायवन्त आयुरा कृत्याकृत्यविवेकहीना किसालोके गच्छन्तीत्याकाङ्क्षायामाह । अनेकचित्तविश्रान्ता उक्तप्रकारैरनेकैश्वि-त्तैत्राहुष्टसंकल्पैविश्रान्ता विविध श्रान्ता मोहजालसमावृताः कार्याकार्यहिताहितसारासारहेयोपादेयाविवेको मोह स एव जाल-श्रीषरीक्ष्याक्या ।

विति । सिद्ध इतक्कल । स्पष्टमन्यत् ॥ १४ ॥ किंच—आढ्य इति । आढ्यो धनादिसपन्न भभिजनवान्कुलीन. । यक्ष्ये यागाणनुष्ठानेनापि दीक्षितान्तरेभ्य सकाज्ञान्महतीं प्रतिष्ठा प्राप्सामि । दास्यामि स्तावकेभ्यश्च । मोदिष्ये हर्षे प्राप्सामि स्विनमन्त्रानेन विमोहिता. मिथ्याभिनिवेश प्राप्ता ॥ १५ ॥ एवभूता यत्प्रामुवन्ति तच्छ्णु—अनेकेति । अनेकेषु मनोरयेषु प्रवृत्त नित्तमनेक-

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

परायणा इति ॥ १२ ॥ १६ ॥ १६ ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभान्ता इति । निश्चयाभावात् । अशुचौ निरवेऽवीच्यादौ जन्ममरणसताने

### आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्॥ १०॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं च संश्रिताः।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता मोहोऽविवेकोऽज्ञानं तदेव जालमिवावरणात्मकत्वात्तेन समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्रैव निपण्णाः सन्तस्तेनोपचितकस्मपाः पतन्ति नरकेऽशुची वैतरण्यादी ॥ १६ ॥ आत्मेति । आत्मसंभाविताः सर्वगुणविशिष्टतयात्मनेव सभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः, स्तन्धा अप्रणतात्मानो धनमानमदान्विता धननिमित्तो मानो मद्श्र ताभ्यां धनमानमदाभ्यामन्विता यजन्ते नामयक्षनांममात्रैर्यञ्चस्ते दम्मेन धर्मध्वजितयाऽविधिपृवेक विहिताक्षेतिकर्तव्यतारहितैः ॥ १७ ॥ अहमिति । अहकारमहकरणमहकारो विद्यमानैरविद्यमानैश्र

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

यावत् ॥ १६ ॥ नतु तेषामपि केपाचिद्वैदिके कर्मणि यागदानादी प्रवृत्तिप्रतिपत्तेरयुक्त वैतरण्यादो पतनमिति चेत्तत्राह—आत्मेति ॥ १७ ॥ आसुरीं सपदमभिजातैरधर्मजातमेव सचीयते प्रवृत्तेरपि वेदिके वर्त्मिनि नेव पुण्यमित्युक्तम् । ब्रह्मज्ञानात्पुनरासुरा दूरादेवोद्विजन्त इत्याह—अहंकारमिति । अहकारमेव स्कोरयति— ३ नीलकण्डम्याच्या (चतुधरी)।

षेण भ्रान्त्याकुला अनेकचित्तविभ्रान्ता । मोह असत्स्विप सद्धिद्धन्तदेव जाल तेन सम्यगावृता । प्रसक्ताः प्रकर्षेण लग्नाः । अशुचौ विण्मूत्रादिमये ॥ १६ ॥ आत्मनैवात्मान महान्त मन्यन्ते ते आत्मसभाविता । स्तव्वा अप्रणता । धनिनिमित्तो मानो गर्वो मद् उन्मत्तता ताभ्यामन्विताः धनमानमदान्विता । नामयज्ञैर्नाममात्रैर्यज्ञै । दम्भेन धर्म४ मञ्चस्वीच्यास्याः

वरणात्मकलेन बन्धहेतुलात्तेन सम्यगारता सर्वतो वेष्टिता । मत्स्या इव सूत्रमयेन जालेन परवशीकृता इत्यर्थ । अतएव खानिष्टसाधनेष्वपि कामभोगेषु प्रसक्ता सर्वया तदेकपरा अतिक्षणमुपचीयमानकन्मषा पतन्ति नरके वैतरण्यादी अञ्चर्ची विण्मूत्रश्रेष्माहिपूर्णे ॥ १६ ॥ नन्न तेषामपि केषाचिद्वैदिके कमेणि यागदानादी प्रशृतिदर्शनादयुक्त नरके पतनमिति नेलाह—सर्वगुणविश्विष्टा वयमिलात्मनेव सभाविता पूज्यता आपिता नन्न साधिम कैश्वित् । स्तव्धा अनम्रा । यतो धनमानमदान्विता धननिमित्तो यो मान आत्मिन पूज्यलातिशयाध्यासस्त्रिमित्तश्च यो मद परिस्मन्गुर्वादावप्यपूज्यलाभि मानस्ताभ्यामन्वितास्त्र नामयज्ञैर्नाममात्रेर्यज्ञैर्न तात्त्विदैर्दिक्ता सोमयाजीलादिनाममात्रसपादकेर्वा यज्ञैरविधिपूर्वक विहिताङ्गेन तिकर्तव्यतारिहितैर्द्ममेन धर्मच्चितित्या नतु श्रद्धया यजन्ते अतस्तरफलभाजो न भवन्तील्यर्थ ॥ १७ ॥ यक्ष्ये दास्यामील्यादिसकल्येन दम्माहकारादिप्रधानेन प्रवृत्तानामासुराणा बहिरङ्गसाधनमिप यागदानादिक कर्म न सिच्यलन्तरङ्गसाधन द्र ५ माम्योत्कर्वदीपिका ।

मिवावरणात्मकलात् तेन सम्यगावृता पक्षिण इव सूत्रमयेन जालेन बन्धन गता प्रसक्ता काममोगेषु कामानां विषयाणासुपभोगेषु प्रकर्षेण सक्ता आसक्ति गता तत्रैव निषण्णा एतादशा सन्तर्त्तनोपचीयमानकल्मषा अञ्चची विण्मूत्रादिपूणे वैतरण्यादिरूपे नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ ननु तेषामपि केषाचिद्वैदिककर्मणि यागादी प्रवृत्तिदर्शनात्कय सर्वेषा वैतरण्यादी पतनमिति चेत्तत्राह । आत्मसभाविता सर्वगुणविद्योद्या वयमित्यात्मनेवात्मनि संभाविता पूज्यता गता नतु साधुमि । स्तन्धा अप्रणतात्मान्नोऽनम्ना । धनमानमदान्वता धननिमित्तो मानो मदश्च ताभ्या धनमानमदाभ्या अन्वता इदं भाष्यसुपलक्षण धनमाननिमित्तो यो मद तेनान्विता इत्यस्यापि । नामयज्ञैनीममात्रैर्यज्ञैस्ते यजन्ते । यतो दम्मेन धमध्वित्तयाऽविधिपूर्वक विहिताज्ञेति-कर्तव्यतापूर्वक यथा न भवति तथेत्यथं ॥ ९७ ॥ न केवलं दममेनाविधिपूर्वक यजन्त इत्येतावदेवापि लहकारं विद्यमानैरविध
द श्रीषरीक्याक्या ।

नित तेन विज्ञान्ता विश्विष्ता. तेनैन मोहमयेन जालेन समावृता , मत्या इन स्त्रमयेन जालेन यश्चिता । एव कामभोगेषु सक्ता अभिनिविद्य सन्तोऽशुनौ कदमले नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ यहय इति च यस्तेषा मनोर्य उक्त स केवल दम्माहकारादिप्रधान एव नतु साखिक इत्यमिप्रायेणाह—आत्मसमाविता इति द्वाभ्याम् । आत्मनैव संभाविता पूज्यतां नीता. नतु साञ्चभिः क्रीक्षित् । अत्यव स्त्रका अनन्ना , धनेन यो मानो मदक्ष ताभ्यामन्तिता. सन्तो नाममात्रण ये यश्चास्त नामयशा । यदा 'दीक्षितः सोमयाजी' इत्यमादिना नामभात्रप्रसिद्धये ये यशास्त्रीर्यजन्ते । कथम् । दम्मेन नतु अदया । अविधिपूर्वक च यथा भवति तथा ७ अभिनवश्यसायार्थं व्यवस्त्रा

भ ॥ १९ ॥ अहैर्येजन्ते नाम । निष्क्रक्रमिलार्थ । क्रोभेस हि सर्व नहयतीलार्थ । यहा जामयहैः सञ्जामात्रेवैद ये यज्ञासी । जथवा सामार्थे प्रसिद्धार्थे मे बजाः केन सञ्जयाक्रममिति न्यपदेशो जायते ते दम्मपूर्वका एव नद्ध फलन्ति ॥ १७ ॥ क्रोभादिकपितत्वादेव लोका

### मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

गुणैरात्मन्यध्यारोपितैर्विश्विष्टमात्मानमहिमिति मन्यते सोऽहकारोऽविद्याख्यः कद्दतमः सर्वदोषाणां मूळं सर्वानर्थप्रवृत्तीना च तथा बळ पराभिभवनिमित्तं कामरागान्वितं दर्प दर्पो नाम यस्योद्भवे धर्ममितकामित सोऽयमन्तः करणाश्रयो दोषविशेषः, कामं स्यादिविषयं कोधमिनष्विषयमेतानन्यांश्च महतो दोषान्सश्चिताः। किच ते मामीश्वरमात्मपरदेहेषु खदेहे परदेहेषु च तहु द्विकर्मसाक्षिभृतं मां प्रद्विषन्तो मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषस्त कुर्वन्तोऽभ्यस्यकाः सन्मार्गस्थाना गुणेष्वसहमानाः॥ १८॥

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

विद्यमानैरिति । अध्यारोपितवैशिष्ट्यविषयत्वादहकारसाविद्याम् छत्वेनाविद्यात्वमाह—अविद्याख्य इति । वि वेकिभिसासातियत्वादेव हेयत्व सूचयति—कष्टतम इति । वदेव स्पष्टयति—सर्वेति । तं संश्रिता इति सबन्ध । कार्यकरणसामर्थ्यमुक्तविशेषण बलम् । अहकार एव महत्वधीरणापर्यन्तत्वेन परिणतो दर्पसा व्याकरोति—द्पों नामेत्यादिना । अन्याश्र दोषान्मात्सर्यादीन् । न केवलमुक्तमेव तेषा विशेषण किंतु कष्टतममस्ति विशेषणान्तर-मित्याह—किंचेति । यद्यपीश्वर प्रति द्वेषस्तेषा समाव्यते तथापि कथ स्वदेहे परदेहेषु च त प्रति द्वेषो निह तन्न भोक्तारमन्तरेणेश्वरस्यावस्थानमित्याशङ्काह—तद्भुद्धीति । तेषामीश्वर प्रति द्वेषमेव प्रकटयति—मच्छासनेति । १ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

ध्वजितया अविधिपूर्वक यथोक्तधनज्ञानस्वयमृत्विक्पढ्यादिशुद्धिरहित यजन्ते ॥ १० ॥ अहकारोऽहमेव सर्वश्रेष्ठ इति बुद्धिः । बल शारीरं धनाभिजननिमित्त च । दर्पं परावज्ञाम् । कामं कोध च संश्रिताः । मा सर्वदेहेषु प्रविष्टम् । आत्मदेहे स्वदेहशोषणेन 'कर्षयन्तः शरीरस्य भूतग्राममचेतसः । मा चैवान्तः शरीरस्य तान्विद्धासुरनिश्रयान्' इति वस्यमाणदिशा परदेहे च हिंसादिना प्रद्विष्टनः । अभ्यस्यकाः सर्वत्र गुणेषु वेदोक्तेषु श्रमादिषु अशक्तत्वादिलक्षण ४ मञ्चस्यनीव्याक्या ।

श्वानवैराग्यभगवद्भजनादि तेषा दूरापास्तमेवेलाह—अहमिमानरूपो योऽहकार स सर्वसाधारण एतैरारोपितैर्गुणैरात्मनो महत्त्वाभिमानमहकारं तथा बळ परपरिभवनिमित रारीरगतसामर्थ्यविशेष दर्प परावधीरणारूप गुरुन्पाद्यतिक्रमकारण चित्तदोष विशेष कामिमष्टविषयाभिलाष कोधमनिष्टविषयदेष, चकारात्परगुणासिहण्णुलरूप मात्सर्य एवमन्याश्व महतो दोषान् सिश्रता । एताहशा अपि पतितास्तव भक्ता पूता सन्तो नरके न पतिष्यन्तीति चेश्रेलाह् । मामीश्वरं भगवन्तमात्मपरदेहेष्वात्मना तेषामासुराणा परेषा च तत्पुत्रभार्यादीना देहेषु प्रेमास्पदेषु तत्त्वद्विक्रमंसाक्षितया सन्तमतिप्रेमास्पदमपि दुदैवपरिपाकात्प्रद्विष्यन्त ईश्वरस्य मम शासन श्रुतिस्मृतिरूप तदुक्तार्थानुष्ठानपराङ्गुखतया तदिवर्तनं मे प्रदेषस्य कुर्वन्तो नृपाद्याशालङ्कनमेव हि तत्प्रदेष इति प्रसिद्ध लोके । नन्न गुर्वादय कथ तात्रानुशासित तत्राह—अभ्यस्यका गुर्वादीनां वैदिकमार्गस्थानां कारण्यादिगुणेषु प्रतारणादिदोषारोपका । अतस्त सर्वसाधनग्रम्या नरक एव पतन्तीत्यर्थं । मामात्मपरदेहेष्टिव्सस्यापरा व्याख्या । खदेहेषु परदेहेषु च चिदशेन स्थित मा प्रदिषन्तो यजन्ते । दम्भयक्षेषु श्रद्धाया अभावादीक्षादिनात्मनो वृथैव पीडा भवति । तथा पश्वादीनामप्यविधिना हिंसया चैतन्यद्रोहमात्रमविष्यत इति । अपरा व्याख्या । आत्मदेहे । जीवानाविष्टे भगवत्रीलाविष्यदेवादिसमाख्ये मनुष्यलादिश्रमानमां प्रदिषन्तस्या परदेहेषु प्रहादादिसमाख्येषु सर्वदाविभूत मां प्रदिषन्त इति योजना । उक्तहि नवमे 'अवजानन्ति मां मूदा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस । राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता ' इति 'अव्यक्त व्यक्तिमापन मन्यन्ते मामबुद्धय ' इति चान्यत्र । तथाच भजनीयदेषान्न भक्ता पृतता तेषा सभवतीत्यर्थं ॥ १८ ॥ तेषा

### ५ भाष्योत्कर्वदीविका ।

मानैश्च गुणैरात्मन्यध्यारोपितैरात्मनो विश्विष्टलाभिमानमविद्याख्य कष्टतम सर्वदोषाणा सर्वानर्थप्रवृत्तीना च मूळं तथा बल परा-भिभविभित्त शरीरादिसामध्ये कामरागान्वित दर्प धर्मातिकमहेतुमन्त करणाश्रय दोषविशेषं काम इयादिविषय कोधमनिष्ट-विषय चादेतानन्याश्च मात्सर्यादीन्महतो दोषान् संश्रिता । किंच न केवलमहकारादीनेव सश्रिता किंतु तदाश्रयणेन मामी-श्वरमात्मपरदेहेषु खदेहेषु परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मसाक्षिण मा प्रद्विषन्तः श्रुतिस्मृतिकपमच्छासनातिवर्तिल तदुक्तार्थानुष्ठानपराञ्चु-खलं मन्नेषस्त कुर्वन्तः दम्मेनाविधिपूर्वकं यजन खदेहपीडनमहकारादिक मदवज्ञान च श्रुतिस्मृतिप्रतिषिद्ध समाश्रिता मदाज्ञाति-इतिन इत्यर्थः । नतु सत्कमस्थानामनुवृत्ति किमिति न कुर्वन्तीतिचेत्तत्राह । तेषां गुणैष्वभ्यसूयका समत्तरा दोषाविष्करणशीला

### ६ श्रीषरीव्याक्या।

॥ १७॥ अविधिपूर्वकत्वमेव प्रपञ्चयति—अहंकारमिति । अहकारादिसंश्रिताः सन्त आत्मपरदेहेषु स्वदेहेषु पर्दहेषु च निदंशेन स्थित मां प्रहिषन्तो यजन्ते । दम्भयकेषु श्रद्धाया अभावादात्मनो वृथैव पीडा भवति । तथा पश्चादीनामाप अविधिना हिंसायां चैतः तानहं द्विषतः क्र्रान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

तानहिमिति । तानहं सर्वान्सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान्साधुद्वेषिणो द्विषतश्च मां क्रूरान्संसारेष्वेव नरकः संसरणमार्गेषु नराधमानधर्मदोषवत्त्वात्क्षिपामि प्रक्षिपाम्यजस्न संततमग्रुभानग्रुभकर्मकारिण आसु-रीष्वेव क्रूरकर्मप्रायासु व्याव्यसिंहादियोनिषु क्षिपामीत्यनेन संवन्धः॥ १९॥ आसुरीमिति । आसुरी

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ईश्वरस्य शासन श्रुतिस्मृतिरूप तद्तिवर्तिस्व तदुक्तार्थञ्ञानानुष्ठानपराश्चुखस्वम् ॥ १८ ॥ तेषामुक्तविशेषणवतामान सुराणा किं स्वादिति तदाह—तानिति । भगवतो नेष्टंण्यप्रसङ्ग प्रत्यादिशति—अधर्मेति ॥ १९ ॥ ननु तेषामिप क्रमेण बहूना जन्मनामन्ते श्रेयो भविष्यति नेत्याह—असुरीमिति । तेषामीश्वरप्राप्तिशङ्काभावे कथ तक्षित्रेषः

### ३ नीलकण्डब्याख्या (चतुधरी)।

दोषमारोपयन्तः ॥ १८ ॥ तेषा फलमाह—तानिति । सर्वभृतसमोऽप्यहं तान् वेदोक्तशासनातिगान् भृतद्रोह्-कर्तृन् । अहमन्तरात्मा नतु तटस्थो येन मम वैषम्य सान् । पूर्वसस्कारात्ते तथैव पाप कुर्वन्ति तद्वुरूप फर्छ द प्राप्तुवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ आसुरयोनिप्राप्तेरपि फलमाह—आसुरीमिति । अधमा नारकीम् । तिर्यक्त्यावरादिरूपा

### ¥ मञ्जसूदनीव्याख्या ।

लाकुपया कदाचिषित्वार स्यादिति नेसाह—तान्सन्मार्गप्रतिपक्षभृतान् द्विपत साधून् मां च क्रूरान् हिंसापरानतो नराधमानतिनिन्दितानजस्न सन्ततमञ्जभानञ्जभकर्मकारिण अह सर्वकर्मफलदातेश्वर ससारेष्वेव नरकससरणमार्गेषु क्षिपामि
पातयामि । नरकगतश्वासुरीष्वेवातिक्रूरासु व्याप्रसपादियोनिषु तत्तत्कर्मवासनानुसारेण क्षिपामीत्यनुषज्यते । एताहकोषु होहिषु
नात्ति ममेश्वरस्य न कृपेत्यर्थं । तथाच श्रुति 'अथ ( य इह ) कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया योनिमापद्यरन् श्र्योनि
वा श्रुकरयोनि वा चण्डालयोनि वेति' । कपूयचरणा कृत्तितकर्माण अभ्याशो ह शिव्रमेव कपूयां कृत्तितां योनिमापद्यन्त्व
हित श्रुतेरर्थं । अत एव पूर्वपूर्वकर्मानुसारिलाकेश्वरस्य वैषम्य नैर्षृण्य वा । बयाच पारम्बं सूत्र 'वैषम्यनैर्ष्ये न सापेक्षलातथा हि दर्शयति' इति । एव च पापकर्माण्येव तेषा कारयति भगवान् तेषु तद्वीजसत्त्वात्कार्रणकलेऽपि तानि व शातयति
तश्राकपुण्योपचयाभावात् , पुण्योपचय न कारयति तेषामयोग्यलात् । न हीश्वर पाषाणेषु यवाङ्करान्करोतीश्वरत्वादयोग्यस्यापि
योग्यता सपादिविद्व शक्तोतीति चेत् शक्तोत्येव सत्यसंकल्यलात् । यदि सकल्ययेत् नतु सकल्ययति आज्ञालिङ्कषु समक्तदोहिषु
दुरात्मस्वप्रसक्ततात् । अत एव श्रूयते 'एव उ हाव साधुकर्म कारयति त यमुक्तिनीषत एव उ एवासाधुकर्म कारयति त यमचो
निनीवते' इति । येषु प्रसादकारणमस्त्याज्ञापालनादि तेषु प्रसीदित । येषु तु तद्वैपरीत्य तेषु न प्रसीदित सति कारणे कार्यं
कारणाभावे कार्याभव इति किमत्र वैषम्य 'परान्तु तच्छते ' इति न्यायाच अन्ततो गला किविद्वैषम्यापादने माहामायत्वाददोष ॥ १९ ॥ नजु तेषामपि क्रमेण बहुनां जन्मनामन्ते श्रेयो मविष्यति नेसाह—ये कदाचिदासुरी योनिमापन्नात्व जन्मनि

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

॥ १८॥ उक्तविशेषणवतामासुराणां गतिमाह—तान्सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान् सासुद्देषिणो द्विषन्तश्च मां क्रूरान् व्याघादिक्रूरजन्तुतु-ल्यान् अजस सतत अशुभानशुभकर्मकारिणोऽतो नराषमान्नरेष्वतिनिकृष्टानद्व घर्माधर्मफलप्रदाता परमेश्वरोऽघर्मदोषपत्त्वात्तंत्रान्तेषु नरकस्तरणमार्गेषु आसुरीष्वेव क्रूरकर्मप्रायासु सिंहव्याघादियोनिषु क्षिपामि ससारेऽसिंह्नोके इषव परममेनेदकलात्तंत्रान्ते देषव ते च ते नराषमाश्वेति विष्रहसु फलशून्यकुकल्पनालभ्यलादानार्थे परिस्यक्त ॥१९॥ नतु तेषामपि क्रमेण बहुनां जन्मन् नामन्ते श्रोयो भविष्यति नेसाह्य-आसुरीसिति । मूहा अविवेकिनो जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्मासुरी योनिमापना प्राप्ता

### ६ श्रीपरीव्याख्या ।

न्यद्रोहमात्रमेवावशिष्यत इति प्रद्रियन्त इत्युक्तम् । अभ्यस्यकाः. सन्मार्गवर्तिनां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥ तेषां कदान्तिदन्यासुर-स्वभावप्रच्युतिनं भवतीत्याह—तानिति द्राभ्याम् । तानह मां द्रियत कूरान्संसारेषु जन्मसृत्युमार्गेषु, तत्रापि आसुरीन्वेवातिकूरास् व्याह्मादियोनिषु अजलमनवरत क्षिपामि । तेषां पापकर्मणां ताद्रश फळ ददामीत्यर्थं ॥ १९ ॥ किंच—आसुरीमिति । ते च माम-

### ७ अभिनवगुद्धाचार्येभ्याकमा ।

न्द्रियन्तो मामेव द्वियन्ति ॥ १८ ॥ अह वासुदेवो हि सर्वावासः आत्मिनि च द्वेषवन्तः आत्मको अहित निरक्पातहेतुमाचरान्त तांमा-

### त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं स्रजेत्॥ २१॥

अध्यायः १६

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

योनिमापन्नाः प्रतिपन्ना मृढा जन्मनि जन्मन्यविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलाखेव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मृढाः मामीश्वरमप्राप्यानासाद्येव हे कौन्तेय ततस्त्रसादिष यान्त्यधमां निकृष्टतमां गितम् । मामप्राप्यवेति न मत्प्राप्तौ काचिद्प्याद्याङ्कास्त्यतो मिच्छिष्ठसाधुमार्गमप्राप्येत्यर्थः ॥ २०॥ सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेपोऽयमुच्यते, यसिक्तिविधे सर्व आसुरीसंपद्भेदोऽनन्तो-ऽप्यन्तर्भवति यत्पिरहारेण परिहृतश्च भवति, यन्मृलं सर्वस्यानर्थस्य तदेतदुच्यते—त्रिविधिमिति। त्रिविध त्रिप्रकार नरकहार नरकस्य प्राप्ताविदं द्वार नाद्यानमात्मनो यद्वारं प्रविश्वेव नद्यत्यात्मा कसौचित्पुद्यार्थाय योग्यो न भवतीत्येतदुच्यते द्वारं नाद्यनमात्मन इति कि तत्, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतच्चयं त्यजेत्। यत पतद्वार नाद्यानमात्मनस्तसात्कामादित्रयमेतस्यजेत्। त्यागस्तुति-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्वादित्याशक्काह—मामित्यादिना । यसादासुरी संपदनर्थपरपरया सर्वपुरुषार्थपरिपन्थिनी तसाद् यावत्पुरुष स्वतन्नो न कांनित्पारवश्यकरीं योनिमापन्नस्वावदेव तेनासौ परिहरणीयेति समुदायार्थ ॥ २०॥ कथमासुरी-संपदनन्तमेदवती पुरुषाग्रुषेणापि परिहर्तुं शक्येतेत्याशक्काह—सर्वस्या इति । सन्नेपोक्तिफल्लमाह—यसिन्निति । कामादि निविधे सर्वस्थासुरसपन्नेदस्थान्तर्भावेऽपि कथमसौ परिहियते तन्नाह—यत्परिहारेणेति । कामादि-परिहारेणासुरीसपन्नेदपरिहारेऽपि कथ सर्वानर्थपरिवर्जनिमत्याशक्काह—यन्मूलसिति । कथमात्मनो नित्सस्य नाशशक्केति तन्नाह—कसौचिदिति । त्रिविधमपि सामान्यतो दर्शितमाकाङ्काद्वारा विशेषतो दर्शयति—किं तिदिति । तस्यादिति व्याचष्टे—यत इति । कामादित्यागे सत्यनर्थाचरणश्रेय प्रतिबन्धानिवृत्ती स्थातामिति भाव ।

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

जन्मिन प्रतिजन्म मृद्धास्तमोबहुळलेनाविवेकिनस्ततस्तादि यान्स्यमां गतिं निकृष्टतमा गतिम् । मामप्राप्येति न मत्प्राप्तौ काचिदाशङ्काप्यस्त्यतो मदुपदिष्ट वेदमार्गमप्राप्येत्यथं । एवकारस्तिर्यक्ष्यावरादिषु वेदमार्गप्राप्यस्वकपायोग्यता दर्शन्यति । तेनास्यन्ततमोबहुळलेन वेदमार्गप्राप्तिस्कर्षायोग्या भूला पूर्वपूर्वनिकृष्टयोनितो निकृष्टतमामधमा योनिमुत्तरोत्तरं गच्छन्तीस्थं । हे कौन्तेयेति निजसबन्धकथने न लिमतो निस्तीर्ण इति सूचयित । यसादेकदासुरी योनिमापन्नानामुत्तरोत्तरं निकृष्टतरिकृष्टतमयोनिकामो न तु तत्प्रतिकारसामर्थ्यमस्वन्ततमोबहुळलात्, तस्माद्यावन्मनुष्यदेहलाभोऽस्ति तावन्महतापि प्रयत्नेनासुर्यो सपद परमकष्टतमाया परिहाराय लरयेव यथाशक्ति देवी सपदनुष्ठिया श्रेयोधिमि । अन्यथा तिर्यगादिदेह-प्राप्तौ साधनानुष्ठानायोग्यलाच कदापि निस्तारोऽस्तीति महत्सकदमापयोतेति समुदायार्थ । तदुक्त 'इहैव नरकव्याधिश्विकत्सा न करोति य । गला निरीषध स्थान सरुज कि करिष्यति' इति ॥ २० ॥ नन्वासुरी सपदनन्तमेदवती कथ पुरुषायुर्वेणापि पदिहर्तु शक्येतेस्ताशङ्का तां सिक्षप्याह—इद त्रिविध त्रिप्रकार नरकस्य प्राप्तौ द्वारं साधन सर्वस्या आसुर्यो सपदो मूलभूतमात्मनो नाद्यन सर्वपुरुषार्थायोग्यतासपादनेनास्यन्ताधमयोनिप्रापक । कि तदिस्यत आह । कामकोधस्तथा लोभ इति प्राच्यास्यातम् । यसादेतत्रयमेव सर्वानर्थमूळ तसादेतत्रय स्रजेत् । एतत्रयस्यागेनेव सर्वाप्यासुरीसपत्र्यक्ता भवति । एतत्रयस्यागश्च उत्पन्नस्य विवेकेन कार्यप्रतिवन्धस्ततः परं चानुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम् ॥ २१ ॥ एतत्रय स्यज्ञत कि स्यादिति

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

मानीश्वरमप्राप्येवानासाधैव मतप्रप्तिशङ्काया अप्यभावात्। मिच्छिष्टसाधुमार्गप्राप्तिमप्राप्येखेवकारेण सूचितम्। तत आसुर्या योनितो-ऽप्यथमा निक्कष्टा गर्ति यान्ति तेषा श्रेय कदापि न भविष्यतीति भावः। कौन्तेयेति सबोधयन् ल तु मत्पितृष्वसपुत्रलानमा प्राप्या-सुर्यादियोनिषु गन्तुमयोग्योऽसीति मा ग्रुच इति योतयति। यस्मादासुरी सपदनर्थपरम्पराष्ट्रपा सर्वपुरुषार्थपरिपन्थिनी तस्मादैवा-तुमहानमातुर्षी योनिमापनै सर्वथैवेय परिहरणीयेति ससुदायार्थं॥ २०॥ नन्वनन्तभेदवतीयमासुरी सपत्पुरुषायुषेणापि परिह-र्तुमशक्येत्याशङ्क्य सर्वे आसुरीसंपद्भेदोऽनन्तोऽपि यस्मिनन्तर्भवति यत्परिहारेण परिहृतश्च भवति तत्सर्वानर्थमूलभूत दर्शयति। त्रिविध त्रिप्रकारमिद नरकस्य प्राप्तौ द्वारमात्मनो नाशन यद्वार प्रविश्वनेवात्मा नश्यति न कस्मैचित्पुरुषार्थाय योग्यो भवति । किं तत् काम कोधस्तथा लोभ इति त्रिविधं नरकस्य द्वारं नाशनमात्मन तस्मादेतत्कामादित्रय श्रेयोर्था स्रजेत्॥ २१॥ एतै-

### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

प्राप्यैनेलेनकारेण मत्प्राप्तिशङ्का कुतस्तेषां । मत्प्राप्त्युपाय सन्मार्गमप्यप्राप्य ततोऽप्यथमा गतिं क्रमिकीटादियोनिं यान्तीत्युक्तम् । श्रेष स्पष्टम् ॥ २०॥ उक्तानामाद्यरदोषाणां मध्ये सकलदोषम् अपूर्तं दोषत्रय सर्वथा वर्जनीयमित्याह—त्रिविधमिति । काम क्रोधो कोमश्रेतीर्दं त्रिविध नरकस्य द्वारम् । अतयवात्मनो नाञ्चन नीचयोनिप्रापकम् । तसादेतत्रय सर्वात्मना सर्जेत् ॥ २१ ॥ त्यागे च

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोबारैस्त्रिभिर्नरः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥ यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवामोति न सुन्वं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

१ भीमच्छाकरभाष्यम्।

रियम् ॥ २१ ॥ पतैरिति । पतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्तमसो नरकस्य दु समोद्दात्मकस्य द्वाराणि कामाद्यस्तैरेतैस्त्रिभिर्विमुक्तो नर आचरत्यनुतिष्ठति । किमात्मनः श्रेयो यत्प्रितिवद्धः पूर्व नाचरति तद्पगमादाचरति ततस्तदाचरणाद्याति परा गति मोक्षमपीति ॥ २२ ॥ सर्वस्पैतस्यासुरीसपत्परि- वर्जनस्य श्रेयआचरणस्य शास्त्र कारण शास्त्रप्रमाणादुभयं शक्यं कर्तुं नान्यधानो—यः शास्त्रिति । यः शास्त्रविधि शास्त्र वेदस्तस्य विधि कर्तव्याकर्तव्यक्षानकारणं विधिप्रतिषेधाख्यमुत्सुज्य त्यन्त्या

### २ आनन्दगिरिज्याख्या।

॥ २१ ॥ न केवल श्रेय समाचरब्रासुरीं च सपद वर्जयन्मोक्षमेव सम्यग्धीद्वारा लभते कितु लैंकिकमपि सुख मिलपेरथं. ॥ २२ ॥ आसुर्या सपदो वर्जने श्रेयसश्च करणे किं कारण तदाह—सर्बस्येति । तस्य कारणत्व साधयति—शास्त्रिति । उक्तसुपजीव्यानन्तरश्लोक प्रवर्तयति—अत इति । शिष्यतेऽनुशिष्यते बोध्यतेऽनेनापूर्वीऽर्थ इति शास्त्र तस्य विधिनिषेधात्मकमिल्युपेत्य व्याचष्टे—कर्तव्येति । कामस्य करण कामकारस्त्रसाद्धेतोरित्युपेत्य श्रे नीलकण्डन्यास्या (चतुर्वरी)।

वा ॥ २० ॥ सक्षेपमासुर्याः सपत्तेराह्—त्रिविधिमिति ॥ २१ ॥ कामादित्रयत्याने कि स्नादत आह—एतेरिति । तमोद्वारेः तमसो नरकस दु.खमोहात्मकस द्वारभूतैर्विसुक्तः सन् । आत्मन श्रेय कल्याणं भगवदाराधनादिकमा-चरित । ततः परा गितं मोक्ष याति तस्नात्कामादित्रय त्यजेदिति ॥ २२ ॥ न केवल कास्मुक्तिवत्कामादित्यागमा-व्रेणोच्छास्ववर्ती सिध्यतीत्याह—य इति । शास्त्रविधि शास्त्रण इष्टसाधनतयाऽनिष्टसाधनस्या च ज्ञापित 'श्रास्त्रणो यजेतः, 'न सुरा पिवेत्' इत्यादिना विहित निषद्ध च उत्सुज्य विहितमकरणेन निषद्धसाचरणेन च उत्सुज्य यो

४ मधुस्दनीव्याक्या।
तत्राह—एते कामकोधलोभेक्षिभिस्तमोद्वारैनंरकसाधनेविंगुको विरहित पुरुष आचरलामन, श्रेनो यद्धित वेदबोधित हे कौन्तेय, पूर्व हि कामादिप्रतिबद्ध श्रेयो नाचरित येन पुरुषार्थ सिध्येत अश्रेयथाचरित येन निरयपात स्यात्, अञ्चना तत्प्रतिबन्धरहित सन्नश्रेयो नाचरित श्रेयथाचरित तत ऐहिक युखमनुभूय सम्यग्धीद्वारा याति परा गित मोक्षम् ॥ २२ ॥ यसादश्रेयोनाचरणस्य श्रेयआचरणस्य च शास्त्रमेव निमित्त तयो शास्त्रकेगम्यत्वात्तस्मात्—विष्यतेऽनुविष्यतेऽपूर्वोऽर्थो बोध्यतेऽनेनेति शास्त्र वेदस्तदुपजीविस्मृतिपुराणिदि च, तत्सबन्धी विधिलिंद्वादिशब्द कुर्योष्ठ द्व्यादित्येव प्रवर्तनानिवर्तं नात्मक कर्तव्याकर्तव्यज्ञानहेतुर्विधिनिषेधाख्यस्त शास्त्रविधि विधिनिषेधातिरिक्तमिप ब्रह्मप्रतिपादक शास्त्रमस्तीति स्चियत्र विधिशब्द । उत्सुज्याश्रद्धया परित्यज्य कामकारत स्वेच्छामात्रेण वर्तते विहितमिप नाचरित निषद्भिप्याचरित य स

विंगुको लीक कमुखोपभोगपूर्विका परा गर्ति यातीत्याह । एते कामादिभिन्निभित्तमसो नरकस दु स्रमोहात्मकस द्वारे श्रेय - प्रवृत्ति प्रतिवन्धकैविंगुक्तो नर आत्मन श्रेय साधन मदाराधनादिक आचरत्यनुतिष्ठति । ततत्त्वदाचरणात् लौकिकमुख भुक्ला परा गर्ति मोक्षमिप याति गच्छिते । य कामादिभिर्विंगुक्त स एव नर सार्थकनरजन्मा च इतरे पश्चो निर्थकनरजन्मानश्चिति स्चियतु नर इत्युक्तम् । त तु कामादिविनिर्भुक्ताया कुन्त्या पुत्रलात्तीर्विंगुक्त सन् लौकिक मुख भुक्ता परा गर्ति गन्तु योग्यो-प्रति बोतयन्नाह नौन्तेयेति ॥ २२ ॥ आमुर्या सपद परिवर्जनस्य श्रेयआचरणस्य च किं कारणमित्यपेक्षायासुभय शास्त्रभाणा-च्छक्य कर्तु नान्यथाऽत उभयो शास्त्रं कारणमिति बोधियतु शास्त्रविधलागेऽनथंमाह—य इति । विष्यतेऽज्ञिष्यते बोध्यते उनेनाज्ञातोऽर्थ इति शास्त्र वेदस्तदुपजीविस्मृतीतिहासपुराणादि च तस्य विधि कुर्याक्र कुर्योदिति कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारण शास्त-

विशिष्टफलमाह-प्तैरिति । तमसी नरकस्य द्वारम्तैरैतैखिमि. कामादिमिविमुक्तो नरः आरमन अयःसाधनं तपोयोगादि कर्माः चरति तत्रश्च मोक्ष प्राप्तोति ॥ २२ ॥ काम्रादिलागश्च स्वधर्माचरण विना न भवतीलाह-य हति । शास्त्रविधि नेदविहित धर्म-

### तसाच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि॥ २४॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्तः सन्न स सिद्धि पुरुषार्थयोग्यतामाप्तोति । नाप्यसिँहोके सुखं नापि परा प्रकृष्टां गतिं स्वर्ग मोक्ष वा ॥ २३ ॥ तसादिति । तसाव्छास्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्योकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायामतो ज्ञात्वा बुद्धा शास्त्रविधानोक्तं विधिर्विधान

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

कामाधीना शास्त्रविमुखस्य प्रवृत्तिरित्याह—कामेति । कामाधीनप्रवृत्ते सदा पुमर्थायोग्यस्य सर्वपुरुषार्थासिद्धि-रित्याह—नापीति ॥ २३ ॥ शास्त्राहते कर्मणो निष्फळत्वे फिळतमाह—तस्मादिति । कर्तव्याकर्तव्यो धर्माधर्मी तत्र शास्त्रस्य प्रमाणत्वेऽपि मम किं कर्तव्यमित्याशङ्काह—अत इति । स्वकर्म क्षत्रियस्य युद्धादि, इतिशब्दो ऽध्यायसमास्यर्थं । तद्नेनाध्यायेन प्राग्नवीयकर्मवासनानुसारेणाभिव्यज्यमानसारिवकादिप्रकृतित्रयविभागेन देव्यासु-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

वर्तते कामकारत इच्छया स सिद्धिं चित्तशुद्धिं सुख वैराग्यादिजनिता तृप्तिं परा गित मोक्ष च नावामोति ॥ २३ ॥ यसाच्छास्तातग. शुद्धादिक त्रय नामोति तसात्ते तव शुद्धादिकामस शास्त्रमेव प्रमाण कि कार्य किं न कार्यमित्यसा व्यवस्थायाम् । एव ज्ञात्वा शास्त्र इद कर्तव्यमिद न कर्तव्यमिति शासनं वेदाज्ञारूप, विधान च तदुछङ्क्षने प्रतिसमा-धानम् । अग्निहोत्राद्यकरणेऽय दोषस्तत्परिहारार्थमिद कृच्छादिक प्रायश्चित्तम् । ब्रह्महत्यादिकरणेऽय दोषस्तत्परिहारार्थमिद कृच्छादिक प्रायश्चित्तम् । ब्रह्महत्यादिकरणेऽय दोषस्तत्परिहारार्थनिव

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

सिखिं पुरुषार्थप्राप्तियोग्यामन्त करणशुद्धं कर्माणि कुर्वन्नपि नाप्नोति, न सुखमैहिक, नापि परा प्रकृष्टा गतिं खर्ग मोक्ष वा ।। २३ ।। यसादेव—यसाच्छाल्रविमुखतया कामाधीनप्रवृत्तिरैहिकपारित्रकसर्वपुरुषार्थायोग्या तसात्ते तव श्रेयोऽर्थिन कार्याकार्यव्यवस्थिती कि कार्य किमकार्यमिति विषये शास्त्र वेदतदुपजीविस्मृतिपुराणादिकमेव वोधक प्रमाण नान्यत् खोत्प्रेक्षा- बुद्धवाक्यादीखिभप्राय । एवचेह कर्माधिकारभूमौ शास्त्रविधानेन कुर्यान्न कुर्यान्न कुर्यान्न कर्यादिखेवप्रवर्तनानिवर्तनारूपेण वैदिकलिङादिपदे- नोक्त कमै विहित प्रतिषिद्ध च ज्ञाला निषद्ध वर्जयन् विहित क्षत्रियस्य युद्धादिकमे ल कर्तुमईसि सत्त्वशुद्धिपर्यन्तिमखर्थ ।

### ५ आष्योत्कर्षदीपिका ।

सनिधिविधिनिषेधाख्यस्य य शास्त्रविधिमुत्स्रज्य विद्यय कामकारत खेन्छानुसारेण वर्तते कामस्य करण कामकारस्तसाद्धेतो शास्त्रविधिमुत्स्रज्येति वा सनन्ध । सितिद्धं पुरुषार्थयोग्यता नित्तग्रुख्यादिलक्षणा नावाप्रोति नास्मिन्नोके सुख नापि परा प्रकृष्टा गति खर्ग मोक्ष चाप्रोति ॥ २३ ॥ यसान्छास्त्रविधिमुत्स्रज्य कामकारत प्रवृत्ताना पुरुषार्थद्यानिरनर्थावाप्तिश्च तसात्ते देवी सपदमिभातस्य तव कार्योकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यवस्थाया शास्त्र प्रमाण ज्ञानसाधनमत शास्त्रण विधान कुर्योदिखेवलक्षण शास्त्रविधान तेनोक्त खस्य क्षत्रियस्य यक्तमे तदिह कर्माधिकारभूमौ कर्त्तमहिस योग्योऽसि । इद कर्तव्यमिद नेति शासन वेदाज्ञा-रूप शास्त्र तदितक्रमे प्रायक्षित्त विधान शीस्त्र च विधान च ताभ्यामुक्तमिति तक्तविधानपदार्थस्य शास्त्रतेनेनित व्युत्पत्त्या शास्त्र-पदार्थेऽन्तर्भावमभिप्रेखाचार्यैनीक्त तदनेन षोडशाध्यायेन सपद्रय निरूपयता सर्वस्या आसुर्या संपदो मूलभूतान् सर्वानर्थप्रापकान् सर्वार्थप्रतिवन्धकान्महादोषान्कामादीन् त्रीन्परिस्रज्य तत्परिवर्जन श्रेयशाचरणकारण शास्त्रविध्युलङ्कन च विद्यय श्रेयोऽर्थिना

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

मुत्सुरुय य कामकारतो यथेण्छ वर्तते स सिद्धि तस्वकान न प्रामोति । नच सुखमुपशम नच परां गतिं मुक्ति प्रामोति ॥ २३ ॥ फलितमाइ—तस्मादिति । इद कार्यमिदमकार्यमित्सस्मां व्यवस्थायां ते तव शास्त्र श्वतिस्वृतिपुराणादिकमेव प्रमाणम् । अत शास्त्र-

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यज्याच्या ।

चारं कुर्वतः प्रत्युत नरकपातः । तसादात्मबुद्धा शास्त्रमननुद्धत्य कार्याकार्यव्यवस्था माकार्यीरिति तास्पर्यम् ॥ २३ ॥ २४ ॥ अत्र

१ नीलकाप्ठः.

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

शास्त्रेण विधानं शास्त्रविधानं कुर्यान्न कुर्यादित्येवलक्षण तेनोक्त स्वकर्मं यत्तत्कर्तुमिहाईसि । इहेति कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थमिति ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये दैवासुरसंपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

रीतिसपद्भयमादानहानाभ्यामुपद्दिश्य कामकोधलोभानपहाय पुरुषार्थिना शास्त्रवर्णेन तदुक्तकारिणा भवितव्यमिति निर्धारितम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमःपरमहसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपाद्शिष्यानन्दगिरिकृतौ षोडशोऽध्याय ॥ १६॥ ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

मिदमश्वमेधादि अन्यद्वा प्रायश्चित्तम् । शास्त्र च विधान च ताम्यामुक्त कर्म इह मनुष्यलोके कर्तुमईसि । लोकान्तरे कर्मस्वनिधकार दर्शयितुमिहेत्युक्तम् तदेव शास्त्रानुवर्तिन एव चित्तशुद्ध्यादिक नान्यसेति सिद्धम् ॥ २४ ॥

## इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकारो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४ मञ्जसदनीव्याख्या ।

तदेवमस्मिन्नध्याये सर्वस्या आसुर्यो सपदो मूलभूतान्त्सर्वाश्रेय प्रापकान्त्सर्वश्रेय प्रतिबन्धकान्महादोषान्कामकोधलोभानपहाय श्रेयोर्थिना श्रद्धानतया शास्त्रप्रवणेन तदुपदिष्टार्थानुष्ठानपरेण भवितव्यमिति सपद्मयविभागप्रदर्शनमुखेन निर्धारितम् ॥ २४॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरखतीपादक्किष्यमधुसूदनसरखतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागूढार्थ-दीपिकाया दैवासुरसपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

श्रद्धानतया शास्त्रोपदिष्टार्थानुष्ठानपरेण भवितव्यमिति दर्शयता भासुर्या परिवर्जनेन दैव्या उपादानेन च लभ्यमखण्ड मोक्षाख्य ब्रह्म प्रकाशितम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमन्परमहसपरित्राजकाचार्येबालस्वामिश्रीपादिकाष्यदत्तवशावतसरामकुमारस्तुधनपतिविदुषा विरिचताया गीताभाष्योत्कर्षेदीपिकाया षोडशोऽध्याय ॥ १६॥

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

विधानोक्त कमें श्वात्वा इद्द कमीधिकारे वर्तमानो यथाऽधिकार कमें कर्तुमहैंसि । तन्मूलत्वात्सत्त्वशुद्धिसम्यग्द्वानमुक्तीनामित्यर्थ ॥ २४॥ देवदैतेयसपित्तसंविभागेन घोडश्चे । तत्त्वद्यानेऽधिकारस्तु सात्त्विकस्थेति दर्शितम् ॥ १॥

इति श्रीधरस्वामिविरचिताया सुबोधिन्यां टीकायां घोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

सग्रह —अबोधे स्वात्मबुद्धीव कार्य नैव विचारयेत् । किंतु शास्त्रोक्तविधिना शास्त्र वोधविवर्धनम् ॥ १ ॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचिते गीतातात्पर्यसग्रहे घोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥



### सप्तद्शोऽध्यायः।

### अर्जुन उवाच ।

### ये शास्त्रविधिमुतसूज्य यजन्ते अद्ध्यान्विताः। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

तसाच्छासं प्रमाण त इति भगवद्वाक्याञ्च अप्रश्नवीजो ऽर्जुन उवाच — ये शास्त्रेति । ये केचिद्विशे विताः शास्त्रविधिं शास्त्रविधान श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनामुत्स् उप परित्यज्य यजनते देवादीन्पूजयन्ति श्रद्धयान्विताः श्रद्धयान्विताः श्रद्धयान्विताः संयुक्ताः सन्तः श्रुतिस्मृणं स्मृतिस्मृणं वा कचि-च्छास्त्रविधिमपश्यन्तो वृद्धव्यवद्दार्दर्शनादेव ये श्रद्धधानतया देवादीन्पूजयन्ति त इह् ये शास्त्रविधिमुत्स् उय यजनते श्रद्धयान्विता इत्येवं गृह्यन्ते । ये पुनः कचिच्छास्त्रविधिमुप्रसमाना एव तमुन्स् यथाविधि देवादीन्पूजयन्ति त इह् ये शास्त्रविधिमुत्स् उय यजनते इति न परिगृह्यन्ते । कस्माच्छ्रद्धयान्वितत्वविशेषणात् देवादिपूजाविधिपर किंचिच्छास्त्रं पश्यन्त एव तदुत्स् उयाश्चह-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

आसिकानां नास्तिकाना च शास्त्रैकचक्कुषां गतिरुक्ता संप्रत्यास्तिकानामेव शास्त्रानभिज्ञानां गतिजिज्ञासया पृच्छतीत्याह—तस्मादिति । यजन्त इति यागप्रहण दानादेश्पलक्षणम् । यदि वेदोक्त विधिमपश्यन्तस्तुत्स्जन्ति कथ तिहें श्रद्धाना यागादि कुर्वन्ति, निह मान विना श्रद्धया यागादि कर्तुं शक्यमित्याशङ्क्ष्याह—श्रुतीति । नतु शास्त्रीय विधि पश्यन्तोऽपि केवित्तमुपेक्ष्य स्त्रोत्येक्षया यागादि कुर्वन्तो दश्यन्ते तेषामिह ये शास्त्रविधिमुत्स्रज्य इति प्रहो भविष्यति नेत्याह—ये पुनिति । तेषामत्रापरिष्रहे प्रश्नपूर्वक हेतुमाह—कस्मादिति । शास्त्रज्ञान ३ नीलकण्डम्याक्या (चतुर्वरी)।

'तसाच्छास्र प्रमाण ते' इति प्रश्नबीजमुपलम्यार्जुन उवाच—य इति । ये पुरुषाः शास्त्रविधिम् । शास्त्रपदेनात्र श्रुतिसदाचारकुलाचारा गृह्यन्ते । सर्वेषा तेषा धर्मे प्रमाणत्वात् । तत्र योऽधिगतो विधिर्विधेय तदुत्सृज्य सर्वात्मना परित्यज्य यजन्ते पूजयन्ति तातकूपादीन् । मत्पित्रा कृतोऽयं कूपो गङ्गाशतादप्यधिकोऽत्रैव स्नानपानावगाहनपरि-ध मञ्जसद्वनीम्यास्या ।

त्रिविधा कर्मानुष्ठातारो भवन्ति केन्विच्छास्त्रविधि ज्ञालाप्यश्रद्धया तमुत्द्रज्य कामकारमात्रेण यत्किन्विदनुतिष्ठन्ति ते सर्वपुरुषार्थायोग्यलादसुरा । केन्तिन्तु शास्त्रविधि ज्ञाला श्रद्दधानतया तद्दनुसारेणैव निषद्धं वर्जयन्तो विहितमनुतिष्ठन्ति ते सर्वपुरुषार्थयोग्यलादेवा इति पूर्वाध्यायान्ते सिद्धम् । ये तु ज्ञास्त्रीय विधिमालस्यादिवशादुपेक्ष्य श्रद्दधानतयेव वृद्धव्यवहारमात्रेण निषद्धं वर्जयन्तो विहितमनुतिष्ठन्ति ते ज्ञास्त्रीयविध्युपेक्षालक्षणेनासुरसाधर्म्येण श्रद्धापूर्वकानुष्ठानलक्षणेन च देवसा५ माष्योत्कर्वदीर्षिका ।

गीताभाष्यप्रकाशेन जगदुद्धारकौ परौ । वन्दे परस्परात्मानौ देवौ श्रीकृष्णशकरौ ॥ 'यः शास्त्रविधिमुत्स्ज्य', 'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते' इति भगवद्वाक्यात् ये शास्त्रविधि परित्यज्य कामकारत प्रवृत्तास्ते नास्तिका अग्रुरा , ये तु शास्त्रविधि मनुरुष्य निहितानुष्ठानाय प्रतिषिद्धप्रहाणाय च श्रद्धानतया प्रवृत्तास्ते आस्तिका सुरा इति शासा श्रद्धावता शास्त्रानभिज्ञाना निष्ठा जिज्ञासुरर्जुन उवाच । ये केचिदसुराणां देवानां च विशेषणैरविशेषिता शास्त्रविधि श्रुतिस्मुलादिशास्त्रविधानमुत्स्रज्यालस्यादिनाऽपरयन्तो वृद्धव्यवहारा-देव श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धान्विता सयुक्ता सन्तो देवादीन्यजन्ति पूजयन्ति । ये तु किचिच्छास्रविधिमुपलभमाना एवाश्रद्धधानतया तमुत्सुज्यायथाविधि देवादीन्युजयन्ति तेत्र न गृह्यन्ते । श्रद्धयान्विता इति विशेषणात् । तेषामेवभूताना निष्ठा तु का किं सत्त्वम-

## श्रीवरीन्याक्या । उक्ताधिकारहेतूनां श्रद्धा मुख्या तु सात्विकी । इति सप्तदशे गौणश्रद्धाभेदिकाधोच्यते ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते 'य शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्वते कामकारत । न स सिद्धिमवामोति' इत्यनेन शास्त्रोक्तविधिमुत्सूज्य कामकारेण वर्तमानस्य बानेऽधिकारो नास्तीत्युक्तम् । तत्र शास्त्रविधिमुत्सूज्य कामकारं विना श्रद्धया वर्तमानानां किमधिकारोऽस्ति नास्ति वेति बुमुत्सया भर्जुन ध्वाच—य इति । अत्र शास्त्रविधिमुत्सूज्य यजन्ते इत्यनेन शास्त्रार्थं बुध्वा तमुद्धद्वय वर्तमानाश्च गृद्धन्ते, तेषां

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

अर्जुन उनाच-ये झास्त्रविधिमिति । ज्ञास्त्रविधिमनालक्त्य ये व्यवहारमाचरित तेयां का गतिरिति प्रश्न ॥ १ ॥ तदत्रोत्तर श्रद्धा

### श्रीभगवानुवाच । त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । सान्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम ।

घानतया तद्विहितायां देवादिपूजायां श्रद्धयान्विताः प्रवर्तन्त इति न शक्यं कल्पयितुं यसात्तसान्त्र्यं एवं ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इत्यत्र गृह्यन्ते । तेषामेवभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः किं सत्त्वनिष्ठावस्थानमाहोस्विद्रजोऽथ वा तमः। एतदुक्तं भवति—या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि सारिवक्याहोस्विद्राजस्युत तामसीति ॥ १॥ सामान्यविषयोऽय प्रश्लो नाप्रविभज्य प्रतिवचनमईतीति श्लीभगवानुवाच—त्रिविधेति। त्रिविधा

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तदुपेक्षावता प्रहेऽपि विशेषणमविरुद्धिमित्याशक्का व्याधातान्मैवमित्याह—देवादीति । अश्रह्धानतया तदुरस्उचेति संबन्ध । शास्त्रोक्त विधिमधिगच्छतामपि तमवधीर्य स्त्रेच्छया देवपूजादो प्रवृत्तानामासुरेच्वेवान्तर्भावो यसाद्नन्तराध्याये सिद्धस्तस्मादास्त्रिकाधिकारे तेषा प्रसङ्गो नास्तीत्युपसहरति—यसादिति । पूर्वोक्ता शास्त्रानभिक्त । वृद्धव्यवहारानुसारिण इति यावत् । ते श्रद्धया क्रियमाण कर्म छत्र पर्यवस्रतीति एच्छति—तेषामिति । का निष्ठेलेतद्विवृणोति—सन्वमिति । कार्याणा कारणैर्व्यपदेशमाश्रित्य तात्पर्यमाह—एतदिति ॥ १ ॥ विशेषनिष्ठसुत्तरं सामान्येन वक्त न शक्यमित्याशयेन परिहरति—सामान्येति । किमिति श्रद्धात्रैविध्य प्रशानुपयुक्तसुच्यते तत्राह—
३ नीळकण्डव्याख्या (चतर्षरी )।

चर्याप्रदक्षिणप्रक्रमणरूपादेतत्सेवनाद्द्वमिष्ट फलमवस्य प्राप्सामीति तत्र दढतरया श्रद्धयान्विता. सन्तस्तेषा निष्ठा इय का कीदशी कि सत्त्व सात्त्विकी वा पित्र्ये कूपे श्रद्धाधिक्यदर्शनात् । कि रज राजसी वा तेषा निष्ठा शास्त्रातिक्रमेण कामकाररूपत्वात् । आहो इति प्रश्ने । कि तम तामसी वा सा निष्ठा रज्ञे रजतधीरिवाशास्त्रीयाया अल्पे महत्त्व- बुद्धिर्विपर्यासरूपाया दर्शनात् । यदि तु माष्ये वृद्धव्यवहारदर्शनादेव श्रद्धधानतया देवादीन्यजन्त इत्युक्त, तत्राप्य- विगीत एव वृद्धव्यवहारो श्राह्म । अविगीतेऽस्मित्तामसत्वादिशङ्काया अयोगात् ॥ १ ॥ एव सामान्यतः पृष्टे सामा-

४ मधुसदनिष्याख्या।
धर्म्येणान्विता किमसुरेष्वन्तर्भवन्ति किंवा देवेष्वित्युमयधर्मदर्शनादेक होटिनिश्वायकादर्शनाच सिंदहानोऽर्जुन उवाच—ये पूर्वाध्याये न निर्णाता कोटिद्दयविलक्षणास्ते न देववच्छास्त्रातुसारेण किंतु शास्त्रविधि श्रुतिस्मृतिचोदनामुत्स्उच्यालसादिव-शादनाहस्य नासुरवदश्रद्धाना किं रुद्धव्यवहारानुसारेण श्रद्धयान्विता यजन्ते देवपूजादिक कुर्वन्ति तेषा तु शास्त्रविध्युपेक्षा-श्रद्धाभ्या पूर्वनिश्चितदेवासुरिवलक्षणाना निष्ठा का कीहशी तेषा शास्त्रविध्यनपेक्षा श्रद्धापूर्विका च सा यजनादिकियाव्यवस्थिति कृष्ण भक्ताधकर्षण, किं सत्त्व सात्त्विकी। तथा सिंत सात्त्विकत्रात्ते देवा । आहो इति पक्षान्तरे । किं रजस्तम राजसी तामसी च। तथा सिंत राजसव्यात्मसलादसुरास्ते सत्त्वमिस्येका कोटि, रजस्तम इत्यपरा कोटिरिति विभागन्नापनाया-होशब्द ॥ १ ॥ ये शास्त्रविधिमुत्स्उच्य श्रद्धया यजन्ते ते श्रद्धाभेदाद्भियन्ते । तत्र ये सात्त्विक्या श्रद्धयानिवतास्ते देवा ५ साच्योत्कर्षदीपिका।

वस्थान श्रद्धाया सात्त्विकलात् । आहो रज किंवा तम । क्रेशबुद्धा आलस्येन च शास्त्रादर्शनस्य राजसतामसलात् । एतदुक्त भवति । या तेषा देवादिविषया पूजा सा किं सात्त्विकी आहोस्त्रिद्धाजस्युत तामसीति, 'कृषिभूवाचक शब्दो णश्च निर्वतिवाचक । तयोरैक्य परं ब्रह्म कृष्ण इस्तिभिधीयते' इति निरुक्तिमभिश्रेस्य सर्वत्र सत्तास्फूर्स्यादिना स्थितस्य परमात्मनस्तव किचिदप्य-विदित न भवतीति सूचयन्सबोधयति—कृष्णेति । मम सश्चयापकष्णेति वा सबोधनार्थ ॥ १ ॥ प्रश्नाद्यक्पमुत्तरं ६ श्रीधरीच्याक्या ।

श्रद्धया यजनानुपपत्ते. । आस्तिकयबुद्धिर्धि श्रद्धा । न चालौ शास्त्रज्ञानवतां श्रास्त्रविद्धेऽथें संभवति । वानेवाधिकृत्य 'त्रिविधा भवति श्रद्धा', 'यजन्ते सारिवका देवान्' इत्याबुत्तरातुपपत्तेश्च । अतो नात्र श्रास्त्रातिलिङ्क्ष्ते गृद्धन्ते अपितु क्रेशबुद्धा आलस्याद्धा शास्त्रार्थेज्ञाने प्रयक्षमकृत्वा केवलमाचारपरम्परावशेन श्रद्धया क्रात्विदेवताराधनादौ प्रवर्तमाना गृद्धन्ते । अतोऽयमथं —थे शास्त्रविधिमुत्दुल्य दु खुद्धा आलस्याद्धा अनावृत्य केवलमाचारप्रामाण्येन श्रद्धयान्विता सन्तो यजन्ते तेषां तु का निष्ठा का स्थिति कः
आश्रय तामेव विशेषेण पृच्छिति किं सत्त्व, आहो किं वा रज, अथवा तम इति । तेषा तावृश्ची देवपूजादिप्रवृत्ति किं
सत्त्वसंश्रिता रज संश्रिता वा तम सश्रिता वेत्यर्थं । श्रद्धाया सारिवकत्वाद्ध, क्रेशबुद्धा आलस्येन च शास्त्रानादरस्य च राजसतामसत्वाक्रिथा सदेद । यदि सत्त्वभावसश्रितास्त्राहि तेषामिष सारिवकत्वाद्यश्चीक्तारम्कानेऽधिकार स्थात् अन्यथा नेति प्रश्नतात्पर्यार्थं

७ अभिनवगुग्नसाथांक्याक्या।

त्रसारेण दीयते श्रीभगवता-श्रिविधेति । तत्र चायमाशय । शास्त्रनाम किळ पश्चपातादूषितबुद्धिपूर्वकत्वविहीन तथा परामशं-

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां निष्ठाया त्व पृच्छिसि देहिनां सा स्वभावजा । जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकालेऽभिव्यक्तः सभाव उच्यते ततो जाता स्वभावजा । सात्त्विकी सत्त्वनिर्वृत्ता देवपूजाविषया, राजसी रजोनिर्वृत्ता यक्षरक्षःपूजादिविषया, तामसी तमोनिर्वृत्ता प्रेतिपिशाचादिपूजाविषयैवं त्रिविधा तामुख्यमाना श्रद्धा शृणु ॥ २ ॥ सैवं त्रिविधा

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

यस्यासिति । श्रद्धापूर्विकायां क्रियायामिति यावत् । श्रद्धान्नैविध्ये हेतुमाह—सा स्वभावजेति । स्वभावशब्दार्थं प्रकृतोपयोगितया कथयति—जन्मान्तरेति । कथ त्रिविधत्यपेक्षायामाह—सान्तिकीत्यादिना । कथमुक्ता श्रद्धा स्वभावजेति तन्नाह—तासिति ॥ २ ॥ प्राचीनकमोंद्वोधिता त्रिविधा वासना स्वभावशब्दिता त्रिविधायाः श्रद्धाया ३ नीटकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)।

न्यमेवोत्तरं श्रीमगवानुवाच — त्रिविधेति । खमावः प्राग्मवीयो धर्माधर्मे ततो जाता खमावजा । यदि प्राग्मवे सात्त्विको देवतापूजादिधर्मोऽनेनानुष्टितस्तर्हि तस ग्रुद्धसात्त्विक्येव श्रद्धा भवति । यदि राजसो यक्षादिपूजारूपस्तर्हि राजसेव । यदि तामसो भूतप्रेतादिपूजारूपस्तर्हि तामसी श्रद्धा भवति । एव त्रिविधा श्रद्धा देहिना देहामिमानवता भवति ता मया व्याख्यास्यमाना श्र्ये ॥ २ ॥ ननु 'श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मान पश्येत्' इति श्रद्धाया आत्मदर्शने

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

शास्त्रोक्तसाधनेऽधिकियन्ते तत्फलेन च युज्यन्ते । ये तु राजस्या तामस्या च श्रद्धयान्वितास्तेऽसुरा न शास्त्रीयसाधनेऽधिनिक्रयन्ते नवा तत्फलेन युज्यन्त इति विवेकेनार्जुनस्य सदेहमपिनीषु श्रद्धामेद् यथा श्रद्धयान्विता शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते सा देहिना स्वभावजा, जन्मान्तरकृतो धर्माधर्मादिशुभाशुभसस्कार इदानीतनजन्मारम्भक स्वभाव । स त्रिविध । सात्त्रिको राजसस्तामसश्चिति । तेन जिनता श्रद्धा त्रिविधा भवति सात्त्रिको राजसी तामसी च, कारणानुकपत्वात्कार्यस्य । या खार्ज्ये जन्मिन शास्त्रस्कारमात्रजा विदुषा सा कारणेकरूपत्वादेकरूपा सात्त्रिक्येव, न राजसी तामसी चेति प्रथमश्चकारार्थं शास्त्रनिरपेक्षा तु प्राणिमात्रसाधारणी स्वभावजा । सैव स्वभावत्रैविध्यात्रिविधेसेवकारार्थं । उक्तविधात्रयसमुच्यार्थश्चरमश्च कार । स्त प्राग्मवीयवासनास्यसभावस्याभिभावक शास्त्रीय विवेकविज्ञानमनाहतशास्त्राणा देहिनां नास्ति अतस्तेषा स्वभाव वशात्रिधा भवन्ती ता श्रद्धा शृष्टा । श्रुला च देवासुरभाव स्वयमेवावधारयेस्थर्थं ॥ २ ॥ प्राग्मवीयान्त करणगतवास-

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

श्रीभगवानुवाच । त्रिविधा त्रिप्रकारा श्रद्धा भवति, ययान्विताना निष्ठा ल पृच्छिस सा देहिना देहवता जीवाना खभावजा । जन्मान्तरकृतधर्माधर्मादिसस्कारो मरणकाळेऽभिव्यक्त स्वभाव उच्यते । तसाज्ञाता जीवानां त्रिविधात्स्वभावाज्ञातलात् श्रद्धा त्रिविधा भवतीस्थ्यं । या तु अस्वभावजा अस्नामभावोऽस्वभाव मरणमिस्थ्यंस्तस्मिन्समीपे सित जाता । मरणसमये व्यस्ताना समस्ताना वा गुणानामुद्भवे जंन्मान्तरे तत्सस्कारवशात्ततद्धणाधिक एव भवतीति व्यवस्था कारणमितीतरेषा व्याख्या । सा तु भुस्तमस्तीति वक्तव्यं इतिन्यायविजृम्भितलादुपेक्या । श्रद्धायाक्षेविध्यमाह । सात्त्विकी सत्त्वनिर्वृत्ता देवादिपूजाविषया, राजसी रजोनिर्वृत्ता यक्षरक्ष पूजाविषया, तामसी तमोनिर्वृत्ता प्रेतिपशाचादिपूजाविषया । एव त्रिविधा ता श्रद्धा मयोच्यमाना श्रणु ॥ २ ॥ प्राचीनकर्मोद्वोधिता त्रिविधा वासना स्वभावशिव्दता त्रिविधाया श्रद्धाया निमित्तमित्युक्तम् । इदानीं तस्या उपादाना-

### ६ श्रीधरीब्याख्या।

॥ १ ॥ अत्रोत्तर श्रीसगवानुवाच — श्रिविधेति । अयमर्थं -शस्त्रतस्वज्ञानत प्रवर्तमानाना परमेश्वरपूजाविषया सारिवकी पक्षिवं श्रद्धा । लोकाचारमात्रेण तु प्रवर्तमानानां देहिनां या श्रद्धा सा तु सारिवकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । तत्र हेतु । स्वभावजा स्वमाव पूर्वकर्मसस्कारस्तसाज्जाता स्वभावजा । स्वभावमन्यथा कर्तुं समर्थं हि शास्त्रोक्त विवेकज्ञान तत्त्र तेषां नास्ति, अत केवल स्वभावनैन भवतीति श्रद्धा त्रिविधा भवति, तामिमा त्रिविधा श्रद्धा श्र्णु । तदुक्तम् 'न्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन' इत्यादिना ॥ २ ॥ नतु च श्रद्धा सारिवक्येव सरवकार्यस्वेन स्वयैव मगवता उद्धव प्रति निर्दिष्टरवाद ।

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

दार्कारुप बोधस्वातद्रयादेव दृढपरामृद्यतया फलादिस्तमाव ग्रुद्धविमर्शनिष्यन्द्रवाक्तस्वपरद्रग्रास्वस्तमाव स्वतन्नप्रसरतया आन्तराद्रोध-स्वभावाद्धिः प्रसरपर्यन्त तत्व प्रसूक्ष्मप्रधनादिरूपव्यवद्दारप्रसिद्धप्रवाहपरम्परापर्यन्तम् । यदाह् 'तद्विद्या च स्मृतिशीले' इति । तञ्च स्वत एव हितादितोपदेशाय कार्योकार्यविवेषकम् । यस्य स्वभावत एव उत्तवातिरेकसुकुमारहृदय तेनाचरित शास्त्रितमेव । अन्यस्तु राज्ञस्वभाकसुधीकृता शास्त्रोक्तमप्याचरत्राचरित शास्त्रार्थस्य कारत्रयेनाननुष्ठानात् । शास्त्र हि सत्त्ववतामेव फलवदिति । शास्त्रमेवाह 'यस्य दस्तो च पादो च मनर्ज्येव सुसयतम् । विद्या तपश्च शील च स तीर्थफलम श्रुते ॥' वान्या अस्यतत्वात् । तस्याच्छास्त्रार्था परिस्यक्त-कामकोश्वमोहेषु सफल इति तात्पर्यमस्याध्यायस्य । तदेवैतरमताव्यते स्पष्टार्थस्वात्र विविवत्रते केवल किंतु पाठवित्रतिपत्तिनिवारणायैव लिख्यते

### सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धाः स एव सः ॥ ३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

भवति—सत्त्वेति । सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तःकरणानुरूपा सर्वेख प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत । यद्येवं ततः किं स्यादित्युच्यते । श्रद्धामयः श्रद्धाप्रायोऽयं पुरुषः संसारी जीवः । कथ यो यच्छूद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छूद्धः स एव तच्छूद्धानुरूप एव स जीवः ॥ ३॥ ततश्च

२ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

निमित्तमित्युक्तमिदानीसुपादान तस्या दर्शयति—सैविमिति । विशिष्टचित्तोपादाना श्रद्धा तश्चैविध्ये त्रिविधिति पूर्वार्धस्यार्थे । कथ निष्ठाया सारिवकादिप्रश्रद्धारा श्रद्धायास्त्रैविध्यनिरूपणसुपयुक्तमिति मन्वान शङ्कते—यद्येष्य-मिति । श्रद्धेय विषयमभिध्यायस्तया तत्रैव वर्तत इति मन्वान परिहरति—उच्यत इति । श्रद्धामयत्व प्रश्नपूर्वक कथयति—कथिमिति । श्रद्धा खल्विधिकृते पुरुषे प्रासुर्येण प्रकृतेति तस्य श्रद्धामयत्वसिद्धिरित्यर्थं ॥ ३ ॥ तथापि ३ नीलकण्डव्याक्या ( वर्षुर्थरी )।

साधनेष्वन्तरङ्गत्वमुच्यते कथ तसा राजसत्व तामसत्व चोच्यत इत्यत आह्—सत्त्वेति । प्राक्कमंसंस्कारोपेतं यादर्शं बुद्धिसत्त्व सात्त्विक राजस तामसं वा तदनुरूपेव सात्त्विक्यादिरूपा देवतादिपूजा मुफलावश्यमाविश्रयात्मिका श्रद्धापि भवति । तथाय पुरुषोऽपि श्रद्धामयः श्रद्धाप्रधानो यो यच्छ्रद्धो यो यया श्रद्धयोपेत स एव स इति सात्त्विक्या श्रद्धयोपेतः सात्त्विक एव राजसा राजसत्तामसा तामस इति । एवसति यदि तातकूपभक्तः पूर्वपुण्यवशात्तातं देववन्मन्यते तर्हि त सात्त्विक पुण्डरीकिमिव देवा अनुगृह्णन्ति नित्यकर्मत्यागनिमित्तमपि दोषमस्यापनुदन्ति । यदि स्वेन मन्नादिना सिद्ध पूर्ववासनावशाद्यक्षादिरूप मन्यते तदा त राजस राजसा यक्षा एवानुगृह्णन्ति नास्य कामकारवतो नित्यकर्मत्यागज दोषमपनेतुमर्ह्णन्ति । निह देवतापराधी यक्षेस्नातु शक्यते । यदि त्वय प्रेतः पिता मत्कु-दुम्ब माबाधिष्टेति सर्व धर्मे त्यक्त्वा एनमस्य प्रिय कूप पूजयामीति मन्यते तदा त पितरि प्रेतत्वबुद्धियोगाद्विपर्यस्तै

४ मधुसूद्नीब्याख्या।

नारूपनिमित्तकारणवैचित्र्येण श्रद्धावैचित्र्यमुक्ला तदुपादानकारणान्त करणवैचित्र्येणापि तद्दै चित्र्यमाह—सत्त्व प्रकाशिलला-रसत्त्वप्रधानित्रगुणपश्चीकृतपश्चमद्दाभृतार्ज्यमन्त करण । तच्च कचिदुद्रिक्तसत्त्वमेव यथा देवाना । कचिद्रजसाभिभृतसत्त्व, यथा प्रेतभूतादीनाम् । मनुष्याणा तु प्रायेण व्यामिश्रमेव । तच्च शास्त्रीयविवेकज्ञा-नेनोद्भृतसत्त्व रजस्तमसी अभिभूय कियते । शास्त्रीयविवेकविज्ञानग्र्न्यस्य तु सर्वस्य प्राणिजातस्य सत्त्वनुरूपा श्रद्धा सत्ववै-चित्र्याद्विचित्रा भवति, सत्त्वप्रधानेऽन्त करणे सात्त्विकी, रज प्रधाने तस्मिन् राजसी, तम प्रधाने तु तस्मिस्तामसीति । है भारत महाकुलप्रसूत् ज्ञानिरतेति वा द्युद्धसात्त्विकल द्योतयति । यत्त्वया पृष्ट तेषा निष्ठा केति तत्रोत्तरं राण्—अयं शास्त्रीयज्ञानग्रन्य कर्माधिकृत पुरुष त्रिगुणान्त करणसपिण्डित श्रद्धामय प्राचुर्येणास्मिन् श्रद्धा प्रख्वतेति 'तत्प्रख्र(कृ)त-वचने मयद् अन्नमयो यज्ञ इतिवत् । अतो यो यच्छ्द्दो या सात्त्विकी राजसी तामसी वा श्रद्धा यस्य स एव श्रद्धानुरूप

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

नुरूपलेन त्रैविभ्य ज्ञापयम् तन्मयस्य पुरुषस्य त्रैविभ्य ज्ञापयति—सन्वानुरूपेति । सर्वस्य प्राणिजातस्य सन्वानुरूपा सान्तिका-दिसन्कारोपेतान्त करणानुरूपा त्रिविधसंस्कारोपेतिचित्तोपादाना श्रद्धा त्रिविधा भवतीत्यर्थ । श्रद्धामय श्रद्धाप्रायोऽय पुरुषो जीवः कथ यो यच्छूद्ध यस्य जीवस्य या श्रद्धा स यच्छूद्ध स एव स श्रद्धानुरूप एव स जीव । श्रद्धायास्त्रैविभ्यात्तन्मयो जीवोऽपि त्रिविध

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

यथोक्तम्-'शमो दमस्तितिक्षेच्या तप सल दया स्मृति । तुष्टिस्लागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दयादि स्विनिर्मृति '॥ इलेता सस्वस्य मृत्या इति । अत. कय तस्याखेविष्यमुच्यते । सलम् । तथापि रजस्तमोयुक्तपुरुषाश्रयत्वेन रजस्तमोमिश्रत्वेन सस्वस्य त्रैविध्याच्छ्द्धाया आपि त्रैविध्य घटत इलाह—सस्वानुरूपेति । सस्वानुरूपा सस्वतारतम्यानुसारिणी सर्वस्य विवेकिनोऽविवेकिनो वा लोकस्य श्रद्धा भवति । तसादय पुरुषो लौकिक श्रद्धामय श्रद्धाविकार । त्रिविधया श्रद्धया विक्रियत इल्यं । तदेवाह—यो यच्छ्द यादृशी श्रद्धा यस्य स प्रव स तादृश्या श्रद्धया युक्त पव स । यः पूर्व सत्त्वोत्कर्षण सारिवकश्रद्धया युक्त पुरुष स पुनस्तादृशसन्वर्स-स्कारेण सारिवकश्रद्धया युक्त पव भवति । यस्तु तमस उत्कर्षण राजसश्रद्धायुक्त स पुनस्तादृश पव भवति । यस्तु तमस उत्कर्षण राजसश्रद्धायुक्त स पुनस्तादृश पव भवति । शस्तु तमस उत्कर्षण राजसश्रद्धाया युक्त स पुनस्तादृश एव भवति इति लोकाचारमात्रेण प्रवर्तमानेच्वेव सारिवकराजसतामसश्रद्धान्यस्था । शास्त्रज्ञ

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

॥ ३ ॥ श्रीमागवाद्धवाच-सत्त्वादुरूपेति अत्र सत्त्वमञ्जा स्वभावपर्याया । अय पुरुष आस्मा श्रद्धयान्यव्यापारोपरिवर्तिन्यावस्य

यजन्ते सान्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥ अज्ञास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः॥५॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

कार्येण छिङ्गेन देवादिप्जया सत्त्वादिनिष्ठानुमेयेत्याह—यजन्त इति । यजन्ते प्जयन्ति सात्त्विकाः सत्त्वनिष्ठा देवान्, यक्षरक्षासि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्च सप्तमातृकादींश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ एवं कार्यतो निर्णाताः सत्त्वादिनिष्ठा शास्त्रविध्युत्सर्गे तत्र कश्चिदेव सहस्रेषु देवपूजादि-तत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति, बाहुस्मेन तु रजोनिष्ठास्तमोनिष्ठाश्चेव प्राणिनो भवन्ति, कथम्—अशास्त्रेति ।

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कथ पत्तादिनिष्ठा यथोक्तस्य पुरुषस्य ज्ञातु शक्येत्याशक्काह—ततश्चेति । अधिकृतस्य पुरुषस्य श्रद्धाप्रधानत्वादिति यावत्, देवा वस्ताद्य, यक्षाः कुवेराद्य, रक्षाति नैर्क्तताद्य, स्वधर्माः प्रच्या विप्राद्यो देहपातादूर्ध्व वायु-देहमापन्ना प्रेता । एभ्यश्च यथायथमारा यदेवाद्य सात्त्विकराजसतामसान्प्रकामान्प्रयच्छन्तीति सामर्थ्याद्व गन्तस्यम् ॥ ४ ॥ नजु सन्त्वादिनिष्ठा शाखेण ज्ञातु शक्यन्ते कृत कार्यछिङ्ग कानुमानेनेति तन्नाह—एवमिति । सन्ता-दिनिष्ठाना जन्तुनामवान्तरिवरोष प्रचुरत्वाप्रचुरत्वरूप दर्शयति—तन्नेत्यादिना । राजसाना तामसाना च प्राचुर्यं प्रश्नद्वारा विवृणोति—कथमित्यादिना । कामश्च काम्यमानविषयो रागश्च तद्विषयभोगाभिकाषस्तत्कृत तत्प्रयुक्तम् । १ नीककण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

तामस प्रेता एवानुगृह्णन्ति क्षुद्रभोगैर्देवाश्च नरके पातयन्ति ॥ ३ ॥ कुत एतदेव कल्यते यसात्सात्त्विकाद्यो देवा-दीनेव यजन्ते इत्याह—यजन्त इति । यजन्ते पूजरन्ति ॥ ४ ॥ सात्त्विकाना दौर्छभ्यमभिप्रेत्याह—अद्या-स्त्रेति । शास्त्र वेदादि तद्विरोधिना कौलिकाद्यागमेन विहित घोर स्वमासहोमेन ब्राह्मणलोहितादिना वा देवतासतर्प-४ मञ्जसदनीन्याच्या।

एवं सं सात्त्विको राजसस्तामसो वा। श्रद्धयैव निष्टं व्याख्यातेस्विभिप्राय ॥ ३ ॥ श्रद्धा ज्ञाता सती निष्ठा ज्ञापियध्यति केनो-पायेन सा ज्ञायतामिखपिक्षिते देवपूजादिकार्यालिक्षेनाचुमेयेस्वाह—जना शालीयविवेकहीना ये स्वाभाविक्या श्रद्धया देवान् वसुख्दादीन् सात्त्विकान् यजनते तेऽन्ये मात्त्विका होया । ये च यक्षान्छुवेरादीन् रक्षासि च राक्षसािक्षिक्षतिप्रस्ततीन् राज-सान्यजनते तेऽन्ये राजसा होया । ये च प्रतान् विप्रादय स्वधमीत्प्रच्युता देहपाताद्व्यं वायवीय देहमापन्ना उल्कामुखकट पूतनािदसन्ना श्रेता भवनतीित मन्त्रानिपशाचिवशेषान्वा भूतगणीश्च सप्तमातृकादीश्च तामसान् ये यजनते तेऽन्ये तामसा होया । अन्य इति पद त्रिष्विप वैलक्षण्ययोतनार्थं सबध्यते ॥ ४ ॥ एवमनाहतशात्राणा सत्त्वादिनिष्ठा कार्यतो निर्णता । तत्र केचिद्राजसतामसा अपि प्राग्मवीयपुण्यपरिपाकात्सात्त्वका भूला शास्त्रीयसाधनेऽधिक्रयन्ते । ये तु दुराश्रहेण दुर्देवपरि-पाकप्राप्तदुर्जनसङ्गादिदोषेण च राजसतामसता न मुझन्ति ते शास्त्रीयमार्गाद्धाध असन्मार्गानुसर्णनेह लोके परत्र च दु खन्भागिन एवसाह द्वाभ्याम्—अशास्त्रविहित शास्त्रेण वेदन प्रस्त्रभेषीपिका।

इसर्थं । यथा ल भरतवशोद्भवलाद्भारतस्तयेति सबोधनाशय ॥ ३ ॥ एव श्रद्धायाश्चैविच्येन पुरुषाणां त्रैविध्य निरूप्य यथो-काना पुरुषाणा सत्त्वादिनिष्ठा कथ ज्ञातु शक्येत्याकाङ्कापनुत्तये देवादिपूजारूपकार्येण क्षित्तेन सानुमेयेत्याशयेनाह—यजन्त इति । सात्त्विका सात्त्विकश्रद्धामया सत्त्वनिष्ठा देवान्वखादीन्सात्त्विकान्यजन्ते पृजयन्ति । राजसा क्रवेरनिर्ऋतिप्रमुखान्यक्षरक्षासि राजसान्यजन्ते । अन्ये तामसा जना प्रेतान् । विप्राद्य खधर्मात्प्रच्युता देहपातादूष्वं वायवीय देहमापन्ना उल्कामुखकटपूतनादिसज्ञा प्रेता भवन्तीति मनुक्तान्पिशाचिवशेषान् वा भूतगणांश्च सप्तमातृकादींश्च तामसान्यजन्ते । एव पृजात्रैविच्येन जीवाना निष्ठात्रैविच्य भ्रातव्यमित्यर्थ ॥ ४ ॥ एव कार्यतो निर्णाताना सत्त्वादिनिष्ठाना मध्ये देवपूजादितत्परस्य सत्त्वनिष्ठस्य दौर्ऽभ्य रजस्तमोनिष्ठाना

नितिनिवेकज्ञानयुक्तानां तु स्वभावनिजयेन सारिवक्येकैव श्रद्धेति प्रकरणार्थे ॥ ३ ॥ सारिवकादिमेदमेव कार्यमेदेन प्रपन्नराति— यजन्त इति । सारिवका जना सरवप्रकृतीन्देवानेव यजन्ते पूजयन्ति । राजसास्तु रज प्रकृतीन्यक्षान्राक्षसाश्च यजन्ते । एतेभ्योऽन्ये तु विकक्षणास्तामसा जनास्तामसानेव प्रेतान्भूतगणांश्च यजन्ते । सरवादिप्रकृतीनां तत्त्वदेवतानां तु पूजाविजिभिस्त-सरपूजकानां सारिवकत्वादि वातव्यमित्यर्थे ॥ ४ ॥ राजसतामसेषु पुनिवैद्योगन्तरमाह—अशास्त्रविहितमिति द्वाभ्याम् ।

७ अभिनवगुक्षाचार्यव्याक्या । सबद्धः सच तन्मय एव बोद्धव्यः 'अशास्त्रविहित घोर तपस्तव्यन्ति तामसा' इति । अतएय ते स्वबुद्धिविचारिता तपश्चर्या कुर्वाणाः

### कैर्रायन्तः रारीरस्यं भूतग्राममैचेतसः। मां चैवान्तःरारीरस्थं तान्विद्धासुरनिश्चयान्॥६॥

१ शीमच्छाकरभाष्यम् ।

अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितमशास्त्रविहितं घोरं पीडाकरं प्राणिनामात्मनश्च तपस्तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपो जनास्ते च दम्माहंकारसंयुक्ता दम्मश्चाहंकारश्च दम्माहंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्माहंकारः संयुक्ताः कामरागढे तेनान्विताः कामश्च रागश्च कामरागौ तत्कृतं वलं कामरागवलं तेनान्विताः कामश्च गवलैर्वान्विताः ॥५॥ कर्शयन्त इति । कर्शयन्तः क्षशीकुर्वन्तः शरीरस्थं भृतग्रामं करणसमुदायमचेतसो- ऽविवेकिनो मा चैव तत्कर्भवुद्धिसाक्षिभृतमन्तःशरीरस्थं कर्शयन्तो मद्गुशासनाकरणमेच मत्कर्शनं

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तिश्वामित्ति यावत् ॥ ५ ॥ रजोनिष्ठान्प्राधान्येन प्रदश्ये तमोनिष्ठान्प्राधान्येन दशयति—कर्शयन्त इति । कथ शरीरादिसाक्षिणमीश्वर प्रति कृशीकरण प्राणिना प्रकल्प्यते तन्नाह—मद्गुशासनेति । नेषां विपर्यासनिश्चयवतां ३ गिळकण्डज्याक्या (चतुर्धरी)।

णाद्यात्मक ये जनास्तपस्तप्यन्ते तानामुरनिश्चयान्विद्धीति द्वयोः सबन्य । दम्भो धर्मध्वजित्वम्, अहकारः स्वस्थिन्पूज्यताबुद्धिः ताभ्या सयुक्ताः । कामरागो विषयाभिछाषः, बल साहसेनापि विषयसाधने उत्साहस्ताभ्यामन्विताः
॥ ५ ॥ कर्शयन्तः कृश कुर्वन्तः । भूत्याम करणसमूहम् । अचेतसो मूढाः । मा चान्तःशरीरम्थ भोक्तृरूर्पण
शरीरान्तःस्थ मा परमेश्वरं वा भोग्यस शरीरस्य कृशीकरणेन मदाज्ञालङ्कनेन वा कृशीकुर्वन्तः तान्विद्ध्यासुरनिश्च-

### ४ मधुसदनीव्याख्या।

घोर परस्यात्मन पीजनर तपस्तिश्चित्योहणादि तप्यन्ते कुर्वन्ति ये जना , दम्भो धार्मिकलख्यापनं, अहकारोऽहमेन श्रेष्ठ हित दुरिभमानस्ताभ्या सम्यग्युक्ता , योगस्य सम्यन्त्वमनायासेन योगजननासामर्थ्यं कामे काम्यमानिवये यो रागस्तिमित्त वलमत्युग्रदु प्रसहनसामर्थ्यं तेनान्विता , कामो विवयेऽभिलाष , राग सदा तदिभिनिविष्टलरूपोऽभिष्वङ्ग , बलमवर्यमिद साधियव्यामात्याग्रहस्तैरिन्वता इति वा । अतएव बलवहु खद्शनेऽप्यनिवर्तमाना कैश्चयन्त कृशीकुर्वन्तो वृथोपनासादिना शरीरस्थ भूतग्राम देहेन्द्रियसङ्घाताकारेण परिणत पृथिव्यादिभूतसमुदाय अचेतसो विवेक्द्रस्या , मा चान्त शरीरस्थ भोकतु- रूपेण स्थित भोग्यस शरीरस्य कृशीकरणेन कृशीकुर्वन्त एव , मामन्तर्यामिलेन शरीरान्त स्थित बुद्धितहृत्तिसाक्षिभूतमीश्वर- माञ्चलङ्क्षेन कर्शयन्त इति वा । तानेहिकसर्वभोगविमुखान् परत्र चाधमगतिभागिन सर्वपुरुषार्थभष्टानाधुरिनश्चयानाधुरो विपर्यासरूपो वेदार्थविरोधी निश्चयो येषा तान् मनुष्यलेन प्रतीयमानानप्यसुरकार्यकारिलादसुरान्विद्ध जानीहि परिहरणाय । निश्चयस्यासुरलात्तत्पूर्विकाणा सर्वीसामन्त करणवृत्तीनामासुरल । असुरलजातिरहिताना च मनुष्याणा कर्मणैनासुरलात्तान-

५ मान्योर कंदीपिका ।

बाहुत्य च ज्ञापयितु आह । अशास्त्रविहित शास्त्रविहितं श्रुतिस्मृत्यादिरूपेण शास्त्रेण विहित न भवति तत्, शास्त्र न भवतीत्यशास्त्र तेन बुद्धावागमेन बोधितमिति वा । घोरं प्राणिनामात्मनश्च पीडाकर तपो ये जनास्त्रत्यन्ते निवंतैयन्ति । जनान्विद्यानिष्ठि । दम्भाहकारसयुक्ता दम्भो धर्मध्वजिल, अहकारोऽहमेव सर्वोत्तम इति दुरिभमानस्ताभ्या सम्यग्युक्ता । कामरागवलान्विता कामो विषयाभित्राष्ठ कामस्य कारणीभूतो विषयाभिराजनात्मको राग कामरागाभ्या कृत वल विषयसपादनोत्साहस्त्रेनान्विता , कामरागवलौरिन्वता इति वा ॥ ५ ॥ रजोनिष्ठानप्रधान्येन प्रदर्श तमोनिष्ठानप्रधान्येन विद्यानिष्ठ —कर्यायन्त इति । शरीरस्थ भूतप्राम करणसमुदायहूपेण परिणतं कर्शयन्त कृशीकुर्वन्त यतोऽचेतसोऽविवेकिनो मूढा मा चैव तत्कर्भबुद्धिसाक्षिभूतमन्त शरीरस्थ कर्शयन्तो मद्गुशासनातिक्रमण कुर्वन्तो भोकुरूपेणान्त शरीरस्थम् । भोग्यस्य शरीरस्य कर्शनेन कृशीकुर्वन्त इति तु भोग्यस्य १ श्रीधरीव्याक्या ।

शास्त्रविधिमजानन्तोऽपि केवित्प्राचीनपुण्यसस्कारेणोत्तमा सारिवका एव भनन्ति । केवित्तु मध्यमा राजसा भवन्ति । अधमास्तु तामसा मवन्ति । ये पुनरत्यन्त मन्दभाग्या गतानुगत्या पाखण्डसङ्गेन च तदाचारानुवर्तिन सन्त अशास्त्रविद्वित घोर भयकर तपस्तव्यन्ते कुर्वन्ति । तत्र हेतव –दम्भाहकाराभ्या संयुक्ता तथा कामोऽभिकाष , राग भासक्ति , वकमाग्रह , एतैरन्विता सन्त , तानासुरिनश्चयान्विद्धात्युक्तरेणान्वय ॥ ५ ॥ किंच—कर्श्यम्त इति । शरीरस्थ प्रारम्भकत्वेन देहे स्थित भूतानां पृथिन्यादीना ग्राम समूह कर्श्यन्त. वृथैवोपवासादिभि. कृश कुर्वन्तोऽचेतसोऽविवेकिन मा च अन्तर्यामितया अन्त शरीरस्थ ७ अभिनवग्रसाचार्यन्याक्या।

प्रत्युत तामसाः । भूतप्राममचेतनमिति । अचेतनमविवेकित्वात् ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ मा च कर्शयन्त शास्त्रार्थानामनगुष्ठानात् ॥ ६ ॥

### आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

तान्विद्ध्यासुरिनश्चयान् आसुरो निश्चयो येषा त आसुरिनश्चयास्तान्परिहरणार्थ विद्धीत्युपदेशः॥६॥ आहाराणां च रस्यिक्षग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्नाना यथाक्रम सान्विकराजसतामसपुरुषियत्वदर्शनिम्ह क्रियते रस्यिक्षग्धादिष्वाहारिवशेषेष्वातमनः प्रीत्यतिरेकेण छिद्गेन सान्विकत्व राजसत्वं तामसत्वं च बुद्धा रजस्तमोछिङ्गानामाहाराणां परिवर्जनार्थ सत्विष्ठद्वाना चोपादानार्थ तथा यहादीनामिष सत्वादिगुणमेदेन त्रिविधत्वप्रतिपादनिमेह राजसतामसान्बुद्धा कथं ज नाम परित्यजेत्सान्विकानेवानुतिष्ठेदित्येवमर्थमाह—आहारिस्विति। आहारस्विष सर्वस्य भोकुस्त्रिविधो भवति प्रिय इष्टः। तथा यहस्तपस्तथा दान तेवामाहारादीना भेदिसमं वश्यमाण श्रुणु॥ ७॥ आयुरिति। आयुश्च

### २ आन द्गिरिज्याख्या।

परिज्ञान कुत्रोपयुज्यते तत्राह—परिहरणार्थमिति ॥ ६ ॥ उत्तरश्लोकपूर्वार्धतात्पर्यमाह—आहाराणामिति । रखा-दिवर्गस्य सारिवकपुरुषियस्व, कद्वादिवर्गस्य राजसियस्व, यातयामादिवर्गस्य तामसिवयन्वमिति दर्शन कुत्रोपयुज्यते तत्राह—रस्येति । श्लोकोत्तरार्धतात्पर्यमाह—तथेति । आहारत्रेविध्यवदिति यावत् । कथमेतेषां प्रत्येक त्रैविध्य तत्राह—तेषामिति ॥ ७ ॥ सारिवकप्रीतिविषयमाहारविशेषग्रदाहरति—आयुरिति । आयुर्जीवन, सत्त्वं चित्त ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

यान् ॥ ६ ॥ अत्र सात्विकानां श्रद्धाराध्याहारयज्ञतपोदानानां परिग्रहार्थं राजसतामसाना वर्जनार्थं च तेषा प्रत्येक त्रैविध्य विधीयते । तत्रापि श्रद्धात्रैविध्यं आराध्यत्रैविध्य च प्रागेवोक्तम् । आहारादीना त्रैविध्य प्रतिज्ञापूर्वकमाह्— आहारित्विति । आहियत इत्याहारोऽन्न । अतः परं प्रायेण पदार्थः स्पष्टत्वथापि क्रचित्कचित्किचिद्धाख्यायते ॥ ७ ॥ आयुर्जीवनम् । सत्त्वमुत्साहः । बल शक्तिः । आरोग्य रोगराहित्यम् । मुख चित्तप्रसादः । प्रीतिरिभक्तिः । ४ मध्यस्त्रीव्याख्या ।

षुरानिव्हीति साक्षाचोक्तमिति च द्रष्टव्यम् ॥ ५ ॥ ६ ॥ ये सात्तिकास्ते देवा ये तु राजसास्तामसाश्च ते विपर्यस्तलादसुरा इति स्थिते सात्त्विकानामादानाय राजसतामसाना हानाय चाहारयज्ञतपोदानाना त्रैविध्यमाह—न केवल श्रद्धैव त्रिविधा, आहारोऽपि सर्वस्य प्रियक्तिविध एव भवति । सर्वस्य त्रिगुणात्मकलेन चतुर्थ्या विधाया असमवात् । यथा दृष्टार्थं आहारिक्षि-विधस्तया यज्ञतपोदानान्यदृष्टार्थान्यपि त्रिविधानि । तत्र 'यज्ञ व्याख्यास्यामो द्रव्य देवता त्याग ' इति कल्पकारैर्देवतोदृशेन द्रव्यक्षायो यज्ञ इति निरुक्त । 'स च यज्ञतिना जुहोतिना च चोदितलेन यागो होमश्चेति द्विविध उत्तिष्ठद्धोमा वषद्वारप्रयोगान्ता याज्यापुरोज्ञवाक्यावन्तो यज्ञतय उपविष्ठहोमा स्वाहाकारप्रयोगान्ता याज्यापुरोज्ञवाक्यारहिता जुहोतय ' इति कल्पकारैर्व्याव्यातो यज्ञचन्देनोक्त । तप कायेन्द्रयशोषण कृच्छ्रचान्द्रायणादि । दान परस्वलापत्तिफलक स्वस्रवत्याग । वेषामाहारयज्ञतपोदानानां सात्त्विकराजसतामसमेद मया व्याख्यायमानमिम दृष्णु ॥ ७ ॥ आहारयज्ञतपोदानाना मेद पण्डदश्वामिर्व्याख्यायते । तत्राहारमेदिक्रमि —आयुश्चरंजीवनं, सत्त्व चित्तवेर्यं बलविति दु खेऽपि निर्विकारलापादक, वलं प माष्टोक्षर्वरिपिका।

क्ष्मीकरणेनापि निरवयवस्य भोक्तु वास्तव कार्यं न समवतीस्यिभिप्रेसाचार्ये नोक्तम्। य एविषास्तान् आसुरो निश्चयो येषा ते आसुरिनश्चया तान्परिहरणार्थं विद्धि विजानीहीति कर्मणानिधिभ्गवानुपदिशति ॥ ६॥ तत्तदाहारेषु प्रीखितरेकेण सात्तिक-सादिक यज्ञादीनामपि सत्त्वादिगुणमेदेन त्रिविधल च बुद्धा सात्त्विका आहारादयो प्राह्मा राजसास्तामसाश्च परिवर्ज्या इति बोधयितुमारभते—आहार इत्यादिना। आहियते इत्याहारो भश्यादिकप सर्वस्य सात्त्विकादिमेदभिष्ठस्य प्राणिजातस्य भोक्तराहारोऽपि त्रिविधिक्षप्रकार प्रिय इद्यो भवति। तथा यज्ञिक्षविध तथा दान तेषामाहारादीनामिम वश्यमाण मेद राणु॥ ७॥ तत्र सात्त्विकप्रीतिविषयानाहारानादानुदाहरति—आयुरिति। आयुश्वरजीवन, सत्त्वमन्त करणप्रैर्यवीयौत्साहात्मक, बल कार्य-६ श्रीधरीव्याक्या।

देहमध्ये स्थित मदाज्ञान्न क्रीयन्त सन्त पव ये तपश्चरन्ति तानासुरनिश्चयानासुरोऽतिकूरो निश्चयो येषा तान् विद्धि ॥ ६ ॥ आहारादिभेदादिष सारिवकादिभेद दशियद्वामाह—आहारस्वित्वस्यादिश्चयोदशिक्षः । सर्वस्यापि जनस्य य आहारोऽक्षादि॰ स तु यथायथ त्रिविध भवति । तथा यक्षतपोदानानि च त्रिविधानि भवन्ति । तेषां च वश्यमाणमिम भेद खुणु । पतच राज-संतामसाहारयज्ञादिपरिस्यागेन सारिवकाहारयज्ञादिसेवया सत्त्वदृद्धौ यत्न कर्तव्य हस्यतदर्थं कथ्यते ॥ ७ ॥ तत्राहारत्रैविध्यमाह—आयुरिति त्रिभिः । आयुर्जीवितम्, सरवसुरसाह-, वल शक्ति , आरोध्यं रोगराहित्वम्, सुत्व विच्यमाद-, मीतिरभिक्षि .

रस्याः स्विग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सान्त्रिकप्रियाः ॥ ८॥ कट्सम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सत्त्वं च वलं चारोग्यं च सुखं च प्रीतिश्च तासा विवर्धना आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनास्ते च रसा रसोपेताः स्निग्धाः स्नेह्वन्तः स्थिराश्चिरकालस्थायिनो देहे, हृद्या हृद्यप्रिया आहाराः सात्त्विकप्रियाः सात्त्विकस्येष्टाः ॥ ८ ॥ किट्ठिति । कटुरम्लो लवणोऽत्युष्णः । अतिराद्यः वट्ठादिषु सर्वेत्र योज्योऽतिकदुरतितीक्षण इत्येवं कट्टम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णक्षश्चविदाहिन प्वंविधा आहारा राजसस्यष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ यात्यामसिति ।

### २ आन दिगिरिज्याख्या।

स्थैर्यं, वीर्यं वा बरू कार्यकरणसामध्यंम्, आरोग्य नीरोगता, मुखमन्तराह्णादः, प्रीति परेषामपि संपन्नाना दर्शनात्परमो हर्षस्यासा विवर्धना विवर्धयन्तीति न्युत्पत्ते । रसोपेता रसयितव्या सरसा । देहे चिरकारुस्थायित्वं चिरतरं शरीरोपकारहेतुत्वम् ॥ ८ ॥ राजसप्रीतिविषयमाहारविशेष दर्शयति—कद्विति । कटुसिक्तः कटुकस्य तीक्ष्ण-शब्देनोक्तत्वात्, रूक्षो विस्नेह , विदाही सतापक । अतिशब्दस्य सर्वन योजनमेवाभिनयति—अतिकटुरिति । दु ख तात्कारिकी पीडा, इष्टवियोगज दु ख शोक , आमयो रोग ॥ ९ ॥ तामसिवयमाहारमुदाहरति—यात-

एतेषा विवर्धनाः वृद्धिकराः ते आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना , रसाः रसोपेताः, स्निग्धाः स्नेहवन्तः, स्थिराः देहे रसारोन चिरकालस्थायिनः, हृद्याः दृष्टमात्रा एव हृदयिषयाः, आहारा घृतक्षीरसितादयः सान्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ किट्विति । अतिशब्द सर्वत्र सबध्यते । अतिकद्व निम्बादि, अत्यम्लातिलवणात्युष्णाः प्रसिद्धा , अतितीक्ष्णो मरीचादि, अतिरूक्षः स्नेहशून्यः कङ्कुकोद्रवादिः, अतिविदाही राजिकादिः, दुःख तात्कालिकी पीडा, शोकः

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

शरीरसामर्थ्य स्त्रोचित कार्ये श्रमाभावप्रयोजक, आरोग्य व्याध्यभाव, सुख भोजनानन्तराह्वादस्तृप्ति, श्रीतिभोंजनकालेऽनभिरुचिराहित्यमिच्छीत्कव्य तेषा विवर्धना विशेषेण रृद्धिहेतव, रस्या आस्वाद्या मुदुररसप्रयाना, क्षिग्धा सहजेनागन्तुकेन
वा क्षेत्रेन युक्ता, स्थिरा रसावशेन शरीरे चिरकालस्थायिन, ह्या हृदयगमा दुर्गन्धाञ्चित्वादिदृष्टहृदृषशून्या आहाराश्चर्यचोष्यलेह्यपेया, सात्त्विकाना प्रिया, एतैर्लि सात्त्विका ह्रेया सात्त्विकसमिलषद्भिश्चेत आदेया इत्यर्थ ॥ ८ ॥ अतिशब्दः
कङ्मादिषु सप्तस्वपि योजनीय, कर्रुस्तिक्त कर्रुरसस्य तीक्ष्णशब्देनोक्तलात्। तत्रातिकर्द्धनिम्बादि । अस्यम्लातिलवणात्युष्णा
प्रसिद्धा अतितीक्ष्णो मरीचादि अतिरूक्ष क्षेत्रशून्य कड्चकोद्रवादि । अतिविदाही सतापको राजिकादि, दु ख तात्कालिकी
पीडां, शोक पश्चाद्भाविदौर्मनस्यमामय रोग च धातुवैषम्यद्वारा प्रददतीति तथाविधा आहारा राजसस्येष्टा । एतैर्लिङ्गै राजसा
५ भाष्याक्वर्षदीपिका।

करणे शरीरसामध्यें, आरोग्य नीरोगता, सुखमन्तराह्वाद दर्शनमात्रेण सतीषजन्य, प्रीति परेषामिसपन्नानां दर्शनात्परमो हषोंऽभिश्चिनां। यद्वा प्रीतिस्तृतिजन्या प्रसन्नता। आयु सत्त्वकारोग्यसुखप्रीतीना विवर्धना विशेषेण दृक्षिकरा, रस्या रसोपेता शर्कराद्य, क्षिग्धा क्षेद्वन्तो दुग्धादय, स्थिरा देहे चिरकालस्थायिन चिरतरशरीरोपकारहेतव, हृद्या दृष्टादृष्ट्रदोषग्रन्या हद-यप्रिया एवविधा आहारा सात्त्वकस्य प्रिया इष्टा। एताहशाहारप्रीतिमन्त सात्त्विका श्रेया सात्त्विकस्य प्रिया इष्टा। एताहशाहारप्रीतिमन्त सात्त्विका श्रेया सात्त्विकसमिलषद्भित्रेत आदेया इस्तर्थ ॥ ८॥ राजसप्रियाहारानुदाहरति—कद्विति। अतिशब्द कद्वादिष्ठ सर्वेषु सबन्धनीय। अतिकद्विनम्बादि, अत्यम्ल जम्बीरादि, अतिलक्ष बहुक्षेप्तसैन्धवादि, अत्युष्ण मुखादिदाहक, अतितिक्षण मरीचादि, अतिलक्ष बहुक्षेशेनापि रहित कङ्ककोद्रवादि, अतिविदाही सतापकः सर्वपादि, एवविधा अतिकद्वादयो दु ख तात्कालिकी पीडा, पश्चादुत्पन्नरोगे तज्जन्य दौर्म-

भाशुरादीनां विवर्धना विशेषेण वृद्धिकरास्ते च रस्या रसवन्त , स्निग्धाः केद्द्युक्ता , स्थिरा देहे सारांशेन व्यिरकाळावस्थायिन , द्वणा वृष्टमात्रा एव हृदयगमा एवभूता आद्वारा मध्यभोज्यादय सात्त्विकप्रिया ॥ ८ ॥ तथा—कद्विति । अतिशब्द कद्वादिषु सप्तस्विष सवस्यते । अतिकट्वनिग्वादि । अत्यन्छोऽतिळवणोऽत्युष्णक्ष प्रसिद्ध , अतितिक्षणो मरीचादि , अतिक्क्ष कहुनोद्दविदः,

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्यास्या । आहारोऽपि सस्वादिभेदान्निथा तथा (श्रद्धावसया ) यज्ञतपोदानानि । तदुच्यते —आहारस्वपीत्यादिना ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ यातयामेति

# उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसियम् ॥ १०॥ अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यातयाम मन्द्रपक्ष निर्वीर्यस्य गतर सेनोक्तत्वाद्गतरसं रसिवयुक्त पूति दुर्गनिध पर्युषितं च पक सद् राज्य न्तिरतं च यद् उच्छिष्टमपि च भुक्तशिष्टमप्यमेध्यमयज्ञार्द्ध भोजनमीदशं तामसिवयम् ॥ १० ॥ अथेदिनिं यञ्चिखिविध उच्यते—अफलेति । अफलाकाङ्किभिरफलार्थिभिर्यक्षो विधिद्दष्टः शास्त्रचोदन-दृष्टो यो यज्ञ इज्यते निर्वर्त्यते यष्ट्यमेदेति यज्ञस्वरूपनिर्वर्तनमेव कार्यमिति मनःसमाधाय नानेन

२ आनन्दगिरिच्याक्या।

याममिति । नतु निर्वीर्थं यातयाममुद्यते न पुन सामिपक्रमिति नेत्याह—निर्वीर्थस्येति ॥ १० ॥ हानादानार्थ-माहारत्रैविध्यमेव विभज्य क्रमप्राप्त यज्ञत्रैविध्य कथयति — अथेति । तत्र सास्विक यज्ञ ज्ञा रयति — अफलेति । ३ नीडकण्डन्यास्या (चतुर्धरी)।

पश्चाद्भाविदीर्भनसम्, आमयो धातुवैषम्यापादनेन रोगस्तस्त्रदा ॥ ९ ॥ यातयाम प्रहरास्प्राङ्गृत शीतलता गतमित्यर्थः । यातयाम अर्धपक निर्वीर्थस गतरसेनैयोक्तत्वादिति भाष्यम् । गतरस रसियुक्तम्, पूर्ति दुर्गन्धि, पर्युषित एक सद्राज्यन्तरितम्, उच्छिष्ट मुक्तावशिष्टम्, अमेध्य यज्ञानर्हम्, भोजन अन्न तामसिययम् ॥ १०॥ यज्ञत्रैविष्यमाह—अफलेति । विधिदृष्टः आवश्यकतया विहितः । यष्टव्यमेव नतु यज्ञादृष्टमदृष्ट वा फलं

श्रे मधुसूदनीव्याख्या।

हैया सात्त्विकैवैत विपेक्षणीया इत्यं ॥ ९ ॥ यात्यायमधेपक्षम् । निर्वार्थस्य गत्रसपदेनोक्तलादिति भाष्यम् । गत्रसस्य विरसता प्राप्त छुक्तं, यात्याम पक्ष सत्प्रहरादिव्यवहितमोदनादि शैस्य प्राप्तम्, गत्रसमुद्धृतसारम्, मथितदुग्धादीस्यन्ये । पृति दुर्गन्य, पर्युषित पक्ष सद्दात्र्यन्तरित, चेतसस्तत्कालोन्भादकरं धन्त्ररादिसमुचीयते । यदतिप्रसिद्ध दुष्टलेन उच्छिष्ट सुक्ताविष्टम् अमेष्यमयज्ञाईमद्युन्ति मासादि । अपिचेति वैद्यकशास्त्रोक्तमपथ्य समुचीयते । एतादृश यद्भोजन भोज्य तत्ताम-सस्य प्रिय सात्त्विकैरतिदूरादुपेक्षणीयमित्यर्थ । एतादृशमोजनस्य दु खशोकामयप्रदलमतिप्रसिद्धमिति कण्ठतो नोक्तम् । अत्र च कमेण रस्यादिवर्ग सात्त्विक, कद्वादिवर्गो राजस् , यात्यामादिवर्गस्तामस इत्युक्तमाद्वारवर्गत्रय, तत्र रात्त्विकवर्गविरोधि लित्तर्वगद्वये द्रष्टव्यम् । तथा द्यतिकदुलादिक रस्यलविरोधि, तादृशस्त्रानास्त्राच्यत्वत् । कक्षल क्रिग्धलविरोधि, तीक्ष्णलविदादिले धातुपोषणविरोधिलात्स्थरलविरोधिनी, अत्युष्णलादिक दृयलविरोधि, आमयप्रदलमायु सत्त्वलारोग्यविरोधि, दु ख शोकप्रदल सुखप्रीतिवरोधि, एव सात्त्विकवर्गविरोधिल राजसवर्गे स्पष्टम् । तथा तामसवर्गेऽपि गतरसलयात्यामलपर्युषित लानि ययासभव रस्यलक्षिग्धलस्यरलविरोधीनि, पृतिलोच्छिष्टलामेण्यलानि दृयलविरोधीनि, आयु सत्त्वादिवरोधिल द्व स्पष्टमेव । राजसवर्गे दृष्टवरोधमात्र, तामसवर्गे द्व दृष्टाद्वरिय इत्यतिश्वय ॥ १०॥ इदानीं क्रमप्राप्त त्रिविध यद्वमाद्व-अपिक्तेवर्विषका । भलसयोगेन चोदित काम्य । सर्वाक्रो-भाष्टिकेवर्वरिका ।

मस्य शोक आमयो रोग तान्त्रयच्छन्तीति दु खशोकामयत्रदा आहारा राजसित्रया राजसस्येष्टा एतादृशाहारत्रीतिमन्तो राजसा श्रातव्या श्रेयोथिभिश्चेवविधा आहारा परिहरणीया इत्ययं ॥९॥ तामसत्रीतिविषय भोजनमुदाहरति । यातयाम मन्दपक निर्वीर्थस्य गतरसपदेनोक्तलात् । यातो याम प्रहरो यस्य पकस्योद्नादे तद्यात्याममिति तु पाकानन्तरं किंचित्काळातिकान्त्या निर्वीर्थस्य गतरसपदेनोक्तलात् । यातो याम प्रहरो यस्य पकस्योद्नादे तद्यात्याममिति तु पाकानन्तरं किंचित्काळातिकान्त्या निर्वीर्थता प्राप्तमन्त्र यात्याममुच्यते नतु याममात्रातिकान्त्या । अत्यवायात्यामलं वेदानामि विशेषण सगच्छत इत्यभिप्रेत्या गान्येर्ने व्याख्यातम् । गतरस रसविमुक्त निर्वीर्थमोदनादि । पृतिर्द्वर्गनिध ळ्छन्यलाण्डादि, पर्मुषित स्नेद्धानक्त पकसत् राज्यन्तित च, 'अत्र पर्मुषित भोज्य स्नेद्धाक चिरसंस्थितम्,' इति याज्ञवत्यस्यस्यत्या स्नेद्धाक्तस्य चिरसंस्थितस्याप्यक्तस्य भक्ष्यत्यप्रतिपादनात् । उच्छिष्ट स्वपरमुक्ताविष्ठिमपि चेति वैयकशास्त्रोक्तमपथ्य समुचीयते । अमेध्यमपवित्रमयज्ञाई कळ्डकलिङ्गादि इद्दश भोजन तामसस्य प्रियमिष्टम् । एवविधभोजनप्रीतिमन्तस्तामसा ह्रेया श्रयोथिभिश्च तामसं भोजन ह्रेयमित्यथं । तामसभोजनञ्जतदोषास्तु प्रसिद्धलादस्य स्वयत्यक्ताच नोक्ता ॥ १०॥ एवमाहारत्रैविध्य विभज्य क्रमप्रातं यज्ञत्रैविध्यं विभज्यादावुपादेय सात्त्वक यज्ञमाह ।

६ श्रीषरीच्याक्या।
भितित्विहीं सर्वेपादि, अतिकद्वादय आहारा राजसस्येष्टा त्रिया । दु ख तात्कालिक हृदयसंतापादि, शोक पश्चाद्राविदीमेनस्थं, भामयो रोग, पतान् प्रददित प्रयच्छन्तिति तथा॥ ९॥ तथा—यात्त्यामिति । यातो याम प्रहरो यस्य पकस्योदनादेख्तथा-त्यामम्, शैल्यावस्थां प्राप्तमित्वर्थं । गतरसं निष्पंडितसारम्, पूति दुर्गन्य, पर्युषित दिनान्तरपक्षम्, जिच्छद्टमन्यसुक्तावशिष्टम्, अनेस्यममस्यं कळकादि, प्रवभूत मोजन मोज्य तामसस्य त्रियम्॥ १०॥ यशोऽपि त्रिविध तत्र सारिवक यक्षमाह—अफला-

१ नीसनायठाः, श्रीभराः

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः॥ ११॥ अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ट तं यज्ञ विद्धि राजसम्॥ १२॥ विधिहीनमसृष्टान्नं मन्नहीनमदक्षिणम्। अद्याविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पुरुषार्थों मम कर्तव्य इत्येव निश्चित्य स सारिवको यञ्च उच्यते ॥ ११ ॥ अभिसंधायेनि । अभिसं-धायोदिश्य फल दम्भार्थमपि चैव यदिज्यते भरतश्रेष्ठ, त यज्ञ विद्धि राजसं रजोगुणनिर्दर्य राजस जानीहि ॥ १२ ॥ विधिहीनसिति । विधिहीनं यथाचोदितविधिविपरीतम्, असृष्ठान्न ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तमन्न यसिन्यन्ने सोऽसृष्टान्नस्तमसृष्टान्नम्, मन्नहीन मन्ननः सरतो वर्णतश्च वियुक्त मन्न-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

फलाभिसिन्धं विना यज्ञस्वरूपमेव भाव्यमिति बुच्चा शास्त्रतोऽनुष्ठीयमानो यज्ञ सास्त्रिक इसर्थं ॥ ११ ॥ राजसं यज्ञ हानार्थं दर्शयति—अभिसंधायेति । स्वर्गाद्यदिश्य धार्मिकत्वख्यापनार्थं च यद्यजन कियते त यज्ञ रजसा निर्वृत्त त्याज्यमवगच्छेत्यर्थं ॥ १२ ॥ तामसं यज्ञ हानार्थमेवोदाहरति—त्रिधीति ॥ १६ ॥ सास्त्रिकादिभाव ३ नीलकण्डन्याख्या (चत्र्षरी)।

प्राप्तव्यमिति मनः समाधाय समाहित कृत्वा यो यज्ञ इज्यते स सात्विक ॥ ११ ॥ राजस यज्ञमाह—अभिस्-धायेति ॥ १२ ॥ विधिहीन शास्त्रोक्तविधिहीनम् । असृष्ट न दत्तमन्न यसिन् त असृष्टान्नम् ॥ १३ ॥ देवा ४ मधसदनीव्यारया ।

पसहारेणैव मुख्यकल्पेनानुष्टेय । फलसंयोग विना जीवनादिनिमित्तसयोगेन चोदितसर्वाङ्गोपसहारासभवे प्रतिनिध्याद्युपादानेन।
मुख्यकल्पेनाप्यनुष्टेयो निख, तत्र सर्वाङ्गोपसहारासभवेऽपि प्रतिनिधिमुपादायावस्य यष्टव्यमेव प्रख्यवायपरिहारायावस्यकजीवनादि
निमित्तेन चोदितलादिति मन समाधाय निश्चिलाफलाकाङ्क्षिभिरन्त करणशुद्धार्थितया काम्यप्रयोगनिमुखैर्विधिहष्टो यथाकाः
निश्चितो यो यज्ञ इज्यतेऽनुष्टीयते स यथाशास्त्रमन्त करणशुद्धार्थमनुष्टीयमानो निल्पप्रयोग सात्त्विमे श्रेयः ॥ ११ ॥ कल काम्य खर्गाद्यभिसधायोदिस्य नलन्त करणशुद्धि तुनिल्पप्रयोगनेलक्षण्यस्चनार्थ । दम्भो लोके धार्मिकलख्यापन तदर्थमि चेविति विकल्पसमुख्याभ्या नैविष्यस्चनार्थ । पारलौकिक फलमिसखायैव दम्भार्थलेऽपि पारलौकिकफलानिसधानेऽपि दम्भार्थमेविति विकल्पत्रमुख्याने । पारलौकिकफलार्थमप्यहिकलौकिकदम्भार्थमपीति समुचयेनेक पक्ष । एव दृष्टादृष्टफल्पभि सन्धिनान्त करणशुद्धिमनुद्दिस्य यदिज्यते यथाशास्त्र यो यज्ञोऽनुष्टीयते त यज्ञ राजस निद्धि हानाय । हे भरतश्रेष्ठेति योग्य लस्चनम् ॥ १२ ॥ विधिहीनिसिति । यथाशास्त्रवोधितविपरीतमन्नदानहीन खरतो वर्णनश्च मन्त्रहीन यथोक्तदिस्णाही-

अफलाकाङ्क्षिभ फलकाङ्काविजितेरप्रिष्टोमादि विधिद्देष्ट शास्त्रचोदनाद्देष्टो यो यशो यष्टव्यमेव यज्ञस्वरूपनिवैतिनमेव कर्तव्यमिति बुद्धा मनःसमाधाय नानेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति निश्चिलेज्यते निर्वर्श्वते स सात्त्विको यज्ञ उच्यते । स एव श्रेयोथिमिरुपा-देय इत्यर्थ ॥ १९ ॥ राजस यज्ञ ज्ञापयति अभिस्थाय तु फल खर्गादिफलमुद्दिरय दम्भार्थमि चैव इह धार्मिकलख्यापनार्थे च यदिज्यते यद्यजन क्रियते त यज्ञं राजस रजसा निवृत्त परिहरणार्थं विद्धि जानीहि । भरतश्रेष्टेति सबोधयन् राजसयज्ञे तव योग्यता नास्त्रीति स्चयति ॥ १२ ॥ एव फलाभिस्थिपूर्वकमनुष्टीयमानलात् चित्तप्रुव्यजनकलेऽपि यथाशास्त्रमनुष्टीयमानलात् खर्गादिफलोत्पादक लोके धार्मिकलख्यातिकरं च राजसयज्ञमुक्ला दृष्टादृष्टफलब्र्यन्यमयथाशास्त्रमनुष्टीयमान सर्वथा ह्य तामसं यज्ञमाह—विधिहीनं यथाचोदितविपरीत शास्त्रोक्तविधितो विपर्ययेणानुष्टीयमानं, अस्त्रप्रस्त्र ब्राह्मणेभ्यो न स्रष्ट न निष्पादितमन्न

### ६ श्रीघरीच्याच्या ।

काङ्किमिरिति त्रिभिः । फलाकाङ्कारहितै पुरुषैविधिना दृष्ट आनद्यकतया विहितो यो यह इन्यतेऽनुष्ठीयते स सास्विकी यह । कथिमिन्यते यष्टन्यमेवेति यहानुष्ठानमेव कार्य नान्यत्फल साधनीयमिलेव मन समाधाय । प्रकाम कृत्वेत्यर्थं ॥ ११ ॥ राजस यहमाह—अभिसंधायेति । फलमिभसंधायोदिहय यस्त्विन्यते यहः क्रियते, दर्भार्थं स्वमहत्त्वस्यापनार्थं, यह राजसं विद्धि ॥ १२ ॥
तामसं यहमाह—विधिद्दीनिमिति । विधिहीन शास्त्रोक्तविधिशृत्यम् । अस्रष्टात्र हाङ्गणादिश्यो न सृष्ट न निष्पादितमन्न यसिस्तम् ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

याता यामा यस ॥ १७ ॥ मन तमाधाय निश्चयेनातुर्वधाय ॥ ११ ॥ दम्मार्थमपीति । दम्भो छोके मानेनंविध जानीवादिति ॥ १२ ॥

### देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

हीनम्, अविश्वणमुक्तदिक्षणारिहत, श्रद्धाविरिहत यज्ञ तामसं परिचक्षते तमोनिर्वृत्तं कथयन्ति ॥ १३ ॥ अथेदानी तपिस्त्रविधमुच्यते—देवेति । देवाश्च द्विजाश्च प्रावश्च प्राज्ञाश्च देवद्विजगुरुपाज्ञा-स्तेषा पूजनं देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं शौचमार्जवमृजुत्वं ब्रह्मचर्यमिहंसा च शरीरिनर्वर्व्य शारीर शरीरप्रधानै, सर्वेरेव कार्यकारणैः कर्ञादिभिः साध्य शारीर तप उच्यते । पश्चैते तस्य हेतव इति हि वश्यित ॥ १४ ॥ अनुद्वेगोति । अनुद्वेगकर प्राणिनामदुः वकर वाक्यं सत्य प्रियहितं च यत् । प्रियहिते दृष्टा-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

निरूपियतुं सर्वस्य तपस स्वरूप त्रिविध निरूपयति—अशेति। तत्र शारीर तपो निर्दिशति—देवेति। देवा ब्रह्मविष्णुशिवादय, द्विजा पूज्यपूज्यस्वाद्विजोत्तमा, गुरव पित्रादय, प्राज्ञा पण्डिता विदितवेदितव्यास्तेषा पूजन प्रणामग्रुश्रूषादि शोच मृज्जलाभ्या शरीरशोधनम्, आर्जवमृज्जत्व विद्वितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्रवृत्तिनिवृत्तिमस्व, ब्रह्मचर्य मेशुनासमाचरणम्, अहिंसा प्राणिनामपीडनम्। शरीरमात्रनिर्वर्त्यंत्वमस्य तपस सभवतीति मस्वा विशि-निष्ट—शारीरेति। कथ कत्रादिसाध्यत्वे तपस शारीरस्व शारीरस्व वा कथ कत्रादिसाध्यत्वमित्याशङ्काह—पञ्चिति। ॥ १४॥ सप्रति वाद्यय तपो व्यपदिशति—अनुद्वेगकरमिति। सत्य यथादद्यार्थवचन, प्रिय श्रुतिसुख, दित ३ नीलकण्डव्याक्या (चत्र्वरी)।

विष्णवाद्याः, द्विजा त्राह्मणाः, गुरवो मातृपित्राचार्याद्य , प्राज्ञाः त्रह्मनिष्ठाः, तेषा पूजनम् । आर्जवमकौटिल्यम् , ধ মন্ত্ৰনুৱনীল্যাক্যা ।

नमृलिखेषुषादिना श्रद्धाविरहितं तामस यश परिचक्षते शिष्टा । विधिहीनलायेकैकविशेषण पश्चविध सर्वविशेषणसमुचयेन चेकविध इति षद् द्वित्रिचतुर्विशेषणसमुचयेन च बहवो मेदास्तामसयश्चर होया । राजसे यशेऽन्त करणशुद्धमावेऽपि फलो त्यादकमपूर्वमस्ति यथाशास्त्रमनुष्ठानात्, तामसे लयथाशास्त्रानुष्ठानात्र किमप्यपूर्वमस्तीत्यतिशय ॥ १३ ॥ कमप्राप्तस्य तपस सात्त्रिकादिमेद कथितु शारीरवाचिकमानसमेदेन तस्य त्रैविष्यमाह त्रिभि —देवा ब्रह्मविष्णुश्चिवसूर्यामिदुर्गादय, द्विजा द्विजातयो ब्राह्मणा, गुरव पितृमात्राचार्यादय, प्राज्ञा पण्डिता विदितवेदतदुपकरणार्था, तेषा पूजन प्रणामशुश्रूषादि यथाशास्त्रं, शौच मृज्जलभ्या शरीरशोधन, आर्जवमकौटिल्य भावसश्चिद्धशब्देन मानसे तपसि वक्ष्यति, शारीर लार्जव विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्रहत्तिनृत्तिशालिल, ब्रह्मचर्यं निषद्धमेथुननिवृत्ति, आहिंसाऽशास्त्रप्राणिपीडनामाव । चकारादक्तया परिप्रहाविष । शारीर शरीरप्रधानै कत्रीदिभि साध्य नतु केवलेन शरीरेण। पत्रैते तस्य हेतव इति हि वक्ष्यतीत्य शारीर तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकर न कस्यचिद्ध खकरं, सत्य प्रमाणमूलमबाधितार्थं, प्रिय श्रोतुस्तत्कालश्चितिस्त हित परि-

यसिस्त, मन्नहीन खरतो वर्णतश्च मन्त्रैविंयुक्त, अदक्षिण यथोक्तदक्षिणावर्जित श्रद्धया भक्त्यास्तिक्यव्रक्षणया विरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते विद्या कथयन्ति ॥ १३ ॥ एव हानादानार्थं यज्ञत्रैविध्य विभव्य तपस सात्त्विकादिभावं निरूपियतु सर्वस्य तस्य त्रिविध खरूप प्रथममाह त्रिभि । देवा ब्रह्मविष्णुशिवादय , द्विजा पूज्यलात् द्विजोक्तमा , गुरव पित्राचार्यद्य , प्रज्ञा पण्डिता विदितविद्या तेषा प्रणामश्चश्रूषादिना पूजनम् , शौच मृज्जलाभ्या शरीरशोधन, आर्जव ऋजुल विहितनिषिद्धयोरेकरूप प्रवृत्तिनवृत्तिलम् , ब्रह्मचर्यं प्रतिषिद्धमेथुनासमाचरणम् , अहिसा प्राणिनामपीडनम् । चकारोऽस्त्रेयादिसमुच्यार्थं । शरीरिवर्वर्थं शारीर शरीरप्रभाने सर्वेरेव कत्रीदिभि साध्य शारीरं तप उच्यते । अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथविवधम् । विविधाश्च पृथव्यविद्या पश्चमम् ॥ शरीरवाज्ञानोभिर्यत्कमं प्रारभते नर । न्याय्य वा विपरीत वा पश्चैते तस्य हेतव ' इति वक्ष्यमाणलात् ॥ १४ ॥ शारीरं तप उक्ला वाक्प्रधाने कर्जादिभि साध्य तदाह—अनुद्वेगकर्मिति । कस्याप्युद्वेगकर दु खजनक न भव-

मन्नहीन यथोक्तदक्षिणारहितं च श्रद्धाश्च्य यश्च तामस परिचक्षते कथयन्ति शिष्टा ॥ १३ ॥ तपस सात्तिकादिमेद दर्शयितु प्रथम तावच्छरीरादिभेदेन तस्य त्रैविध्यमाह—देवद्विजेति त्रिभिः । प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता अन्येऽपि तत्त्वविद । देवनाह्मणादिपूजन शौचादिक शारीर शरीरनिवर्लं तप उच्यते ॥ १४ ॥ वाचिक तप आह्—अनुद्वेगिति । उद्देग मय न करोतीत्यनुद्देगकर वाक्य, ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

विधिहीनमिति द्यास्त्रोक्तिकयाहीन तदेवासृष्टात्रादिभिविशेषणैर्वितन्यते ॥ १३ ॥ देवद्विजेत्यादि । आर्जवसृजुता । अगोप्यविषया धृष्टता ॥१४॥सत्यमित्यम्पैन स्वरूपीनरूपण त्रियहितमित्वनेन क्रियते।त्रिय च तत्काले हित च कालान्तरे ईदस वाक्य सत्यमित्युज्यते नद्ध यथा प

### खाध्यायाभ्यसनं चैव वाद्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । भावसंग्रुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

१ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

दृष्टार्थं। अनुद्वेगकरत्वादिभिधंमैंर्वाक्यं विशेष्यते। विशेषणधर्मसमुख्यार्थश्चरान्दः। परप्रत्ययार्थं प्रयुक्तत्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानुद्वेग्करत्वानामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिकों हीनता स्याचिद न तद्वाद्ध्य तपः। तथा सत्यवाक्यस्यत्रेषामन्यतमेन द्वाभ्या त्रिभिकों विहीनतायां न वाद्ध्ययतपस्त्वम्। तथा प्रियवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्या त्रिभिकों हीनस्य न वाद्ध्ययतपस्त्वम्। तथा हितवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्या त्रिभिकों वियुक्तस्य न वाद्ध्ययतपस्त्वम्। कि पुनस्तत्त्वपो यत् सत्यं वाक्यम् मनुद्वेगकर प्रियहितं च तत् परमं तपो वाद्ध्ययम् । यथा शान्तो भव वत्स स्वाध्यायं योगं चातुनिष्ठः, तथा ते श्रेयो भविष्यति। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव यथाविधि वाद्ध्ययं तप उच्यते॥ १५॥ मन इति। मन-प्रसादो मनसः प्रशान्तिः सच्छतापादन मनसः प्रसादः। सौम्यत्वं यत् सौमनस्यमाहु-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

परिणामपथ्यम् । प्रियहितयोविधान्तरेण विभागमाह—प्रियेति । कथमत्र विशेषणिवशिष्यत्व तदाह—अनुद्धेगेति । विशेषणाना धर्माणामनुद्धेगकरत्वादीना विशेषणवान्येन समुद्धिताना परस्परमपि समुचयद्योती चकार
इत्याह—विशेषणेति । किमिति वान्यमेतैविशेष्यते किमिति वा तेपा मिथ समुचयस्तत्राह—परेति । यद्यपि
(विधायक)वान्यमात्रसाविशेषितस्य वाद्ध्ययतपस्त्वानुपपत्तिस्तथापि सत्यवान्यस्य विशेषणान्तराभावेऽपि वाद्ध्ययतपस्त्वमित्याशङ्क्याह—तथिति । तथापि परिणामपथ्य वान्यमात्र तथा भविष्यति नेत्याह—तथा हितेति । कीहक्
तिहिं तपोवाद्ध्यमिति प्रश्नपूर्वक विशद्यति—किं पुनिरिति । विशिष्टे वाद्ध्यये तपसि दृष्टान्तमाह—यथेति ।
प्राद्धाल्य पवित्रपाणित्वमित्यादिविधानमनितकस्य स्वाध्यायस्यवर्तनमपि वाद्धये तपसन्तर्भवतीत्याह—स्वाध्यायेति । वान्त्राचुर्येण प्रस्तुतासिन्निति वाद्ध्य वान्प्रधानमित्यर्थे ॥ १५ ॥ मानस तप सिन्नपति—मन इति ।
प्रशान्तिफलमेव व्यनिक—स्वच्छतेति । मनस स्वाच्छ्यमनाकुलता । नैश्चिन्त्यमित्यर्थं । सौमनस्य सर्वभ्यो हितैषि३ नीलकण्डन्याक्ष्या (नवुर्परी)।

॥ १४ ॥ प्रिय च तत् हित च प्रियहितम् । श्रवणकाले परिणामे च सुखद्मित्यर्थं ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः रागद्धे-षादिराहित्यम् । सौम्यत्य परहितैषित्वम् । मौन वाक्सयमः । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः । भावशुद्धिः परैर्व्यवहा-

ध मधुस्दनीन्याच्या।

णामे सुखकरं, चकारो विशेषणाना समुचयार्थं । अनुद्वेगकरलादिविशेषणचतुष्टयेन विशिष्ट नलेकेनापि विशेषणेन न्यून

यद्वाक्य यथा—शान्तो भन वत्स खाध्याय योग चानुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यतीत्यादि तद्वाब्यय वाचिक तप शारीरवत्,

खाध्यायाभ्यसनं च यथाविधिवेदाभ्यासध्य वाब्यय तप उच्यते । एवकार प्राक् विशेषणसमुचयावधारणे व्याख्यात ॥ १५ ॥

भनस प्रसाद खच्छता विषयचिन्ताव्याकुललराहिल, सौम्यल सौमनस्य सर्वलोकिहतैषिल प्रतिषिद्वाचिन्तन च, मौन

५ भाष्योत्कपदीपिका।

तीति तत् सत्य यथादृष्टार्थप्रतिपादक प्रिय दृष्टार्थ उचारणकाळे श्रोतु श्रुतिसुख, हितमदृष्टार्थ परिणामपथ्य विशेषणधर्माणामतुद्वेगकरलादीना विशेष्यण वाक्येन एसुचिताना परस्परसमुच्यद्योतनार्थश्वकार । सत्यप्रियहितानुद्वेगकरलानामन्यतमेन द्वाभ्या
त्रिमिर्वा हीनतारहित सत्यलादिविशेषणचतुष्ट्येन विशिष्ट वाक्य यथा—शान्तो भव वत्स खाध्याय योग चानुतिष्ठ तथा ते श्रेयो
भविष्यतीति । खाध्यायाभ्यसनं चैव प्राद्युखल पवित्रपाणिलामित्यादिविधानमनतिकम्य खाध्यायस्यावर्तन च वाद्यय वाक्प्राचुर्येण प्रस्तुतास्मित्रित वाद्यय वाक्प्रधानमित्यर्थ ॥ १५ ॥ एव वाक्प्रधान तप उक्ला मन प्रधान तदाह—मन प्रसादो मनस
शान्ति खच्छतापादन चिन्ताव्याकुरुखादिहीनतासपादनमितियावत्, सौम्यल, सुखादिप्रसादवार्यगम्य सौमनस्य, मौन वाक्सयमस्य मनस स्यमपूर्वकलात् । वाग्विषयो मनस स्यमो मौन, सर्वत सामान्यरूपो मनोनिरोध आत्मविनिग्रह इति विशेष ।
नतु सुनेर्भावो मौनमेकाप्रतया आत्मचिन्तन निदिध्यासनाङ्यमिति मौनश्चद्यां आचाये कुतो न दिशेत इतिचेत्त्वदुक्तसुनिइ श्रीधरीव्याख्या ।

सर्वं च श्रोतु प्रियं च हितं च परिणामे सुखकरम्, स्वाध्यायाभ्यसन वेदाभ्यासश्च वाड्यय वाचा निर्वर्तं तप ॥ १५॥ मानस तप शाह—मनःप्रसाद हृति । मनसः प्रसाद स्वस्थता, सीम्यत्वमकृरता, मौन सुनेर्भाव । मननमिल्यर्थ । आत्मनो मनसो

### श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रिविधं नरैः। अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सान्तिकं परिचक्षते॥ १७॥ सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मुंखादिप्रसादकार्यान्तःकरणस्य वृत्तिः, मौनं वाक्संयमोऽपि मनःसंयमपूर्वको भवतीति कार्येण कारणमुच्यते मनःसंयमो मौनसिति। आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यक्रप आत्मविनिग्रहो वाग्विययस्य मगसः संयमो मौनसिति विशेषः। भावसंशुद्धिः परैर्व्यवहारकालेऽमायावित्वं भावसंशुद्धिरित्येतत्त्रपो मानसमुच्यते॥ १६॥ यथोक्त कायिकं वाचिकं मानसं च तपस्ततं नरै-सत्त्वादिभेदेन कथं त्रिविधं भवतीत्युच्यते—श्रद्धयास्तिक्यबुद्धा परया मकृष्या तत्तमनुष्ठितं तपः सत्त्व प्रकृतं त्रिविध त्रिश्रकारम्। अधिष्ठानं नरैरनुष्ठातृभिरफलाकाङ्किभिः फलाकाङ्कारहितैर्युकैः समाहितैर्यदीहशं तपस्तत्सात्विकं सत्त्वनिर्युतं परिचक्षते कथयनित शिष्टाः॥ १७॥ सत्कारेति।

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्वमहिताचिन्तन च। तत् कथ गम्यते तन्नाह—मुखादीति । तस्य स्वरूपमाह—अन्तःकरणस्येति । नतु मौन वाङ्मियमन वाङ्मिये तप्यन्तभवित तःकथ मानसे तपित व्यपिद्वये तत्र वाच सयमस्य कार्यःवान्मनःसयमस्य कारणःखात् कार्येण कारणप्रहणान्मानसे तपित मौनमुक्तमित्याह—वागिति । यद्वा मौन मुनिभावो मननमाःमनो मनसो विनिप्रहो निरोध । नन्वेव मौनस्य मनोनिप्रहस्य च मनःसयमत्वेनैकःवात्पौनरुक्य नेस्याह—सर्वेत इति । भावस्य हृदयस्य सञ्चुद्धी रागादिमञ्चविकञ्जति व्याचष्टे—परैरिति । मानस मनसा प्रधानेन निर्वर्श्यमित्यर्थ ॥ १६ ॥ त्रिविधस्य तपसो यथासंभव सान्विकादिभावेन तत्रैविध्यमाकाङ्काद्वारा निश्चिपति—यथोक्तमिति । अधिष्ठान देहवाङ्मनोनिर्वर्श्यमित्यर्थ । समाहितै सिद्यासिद्योनिर्विकारेरिति यावत् ॥ १७ ॥ राजसं तपो निर्दि काति—सरकारेति । साधुकारमेवास्कोरयित—साधुरिति । दम्मेन चैव नास्तिक्येन केवलधर्मध्वजित्वेनेत्यर्थ ।

### ३ नीलकण्डब्याक्या ( चतुर्धरी )।

रकाले मायाराहित्यम्, इति एवप्रकार अन्यद्यादिक एतन्मानस तप उच्यते ॥ १६ ॥ त्रिविध कायिकवाचिक-मानसभेदेन । युक्तैरविहतैः ॥ १७ ॥ सत्कारः छोके साधुरयमिति वाक्पूजा । मानोऽभ्युत्थानाभिवादनादिकायिकी

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

मुनिभाव एकाप्रतयात्मिचिन्तन निरिध्यासनाख्य, वाक्सयमहेतुर्मन सयमो मौनिमिति भाष्यम्, आत्मविनिप्रह आत्मनो मनसो विशेषेण सर्वृद्वत्तिनिप्रहो निरोध समाधिरसप्रज्ञात, भावस्य हृदयस्य छुद्धि कामकोधलोभादिमलनिवृत्ति पुनरशुद्धुत्पादरा-हिल्येन सम्यक्लेन विद्योष्टा सा भावशुद्धि परे सह व्यवहारकाले मायाराहित्य सेति भाष्य । इत्येतदेवप्रकारं तपो मान-समुच्यते ॥ १६ ॥ शारीरवाचिकमानसभेदेन त्रिविधस्योक्तस्य तपस सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमिदानीं दर्शयति त्रिमि — तत्पूर्वोक्त त्रिविध शारीरं वाचिक मानस च तप श्रद्धयास्तिक्यबुद्धा परया प्रकृष्ट्या अप्रामाण्यशङ्काकलङ्करून्यया फलाभिस-निध्यस्यैर्युक्तै समाहितै। सिद्धसिद्धोर्निर्वकारेर्नेरेरिधकारिभिस्तप्तमनुष्ठित सात्त्विक परिचक्षते विष्टा ॥१०॥ सरकार साधुरय

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

भावस्य राजसलाद्यभावेन राजसतामसतपोभ्यामस्याप्रहणापत्तेरिति गृहाण । भावसञ्जिद्ध परैर्व्यवहारकाछेऽमायावित्त्वम् । यैतु भावस्य हृदयस्य शुद्धि कामकोघळोभादिमळनिवृत्ति पुनरशुद्धुत्पादराहित्यन सम्यक्लेन विश्विष्ठा सा भावसञ्जिद्धिति तज्ञो-पादेयमाचार्यैरनुक्तलात् । राजसे तामसे च तपस्येताहराभावसञ्जेदर्सभवाच इत्येतत्तपो मानस मनसा प्रधानेन निर्वर्श्वमुच्यते ॥ १६ ॥ यथोक्त कायिकादिमेदेन त्रिविधं तपस्तप्त सात्त्विकादिमेदेन कथ त्रिविध भवतीत्याकाङ्क्ष्माया तत्रैविध्य प्रदर्शयज्ञादौ सात्त्विक तदाह—श्रद्धयेति । तत्पूर्वोक्त कायिकवाचिकमानसमेदेन त्रिविध श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या परयोत्कृष्टया भक्तियुक्तया अफलाकाङ्क्ष्माविकितेर्युक्तै समाहितै सिद्धासिद्ध्योर्निर्विकारैर्नेरैरनुष्ठातृभि तप्तमनुष्ठित सात्त्विक परिचक्षते विष्ठा कथ-

### ६ श्रीधरीब्याख्या।

विनिग्रह विषयेभ्य , प्रत्याहार , भावसञ्जिर्द्यवहारे मायाराहित्यमिलेतन्मानसं तप ॥ १६ ॥ तदेव शरीरवाद्यानोिभिनिवैर्त्य त्रिविष तपो दश्चितम् । त्रिविषस्यापि तपसः सारिवकादिभेदेन त्रैविध्यमाह—असुरोति त्रिभिः । त्रिविधमपि तपः श्रेष्ठया श्रद्धया

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

हुत्तकथनमात्रम् । भाष आशयत्त्रस्य सम्यक्षुद्धि ॥१५॥१६॥ अद्धयेखादि उदाहृतमित्यन्त । त्रिविधेपि तपसि श्रद्धा । सास्विकस्य हि तम्म॰

<sup>।</sup> मधुसूद्वनः.

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥ १८॥
मृदग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९॥
दातव्यमिति यद्दामं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पान्ने च तद्दानं सात्त्वकं स्मृतम् ॥ २०॥

१ श्रीमञ्डांकरमाप्यम्।

सत्कारमानपूजार्थ सत्कारः साधुकारः साधुरयं तपसी ब्राह्मण इत्येवमर्थ मानो माननं प्रत्युत्थाना-भिवादनादिस्तदर्थ पूजा पादप्रक्षाळनार्चनाशयितृत्वादिस्तद्थं च तपः सत्कारमानपूजार्थ दम्मेनैव च कियते तपस्तदिह प्रोक्तं कथितं राजसं चळं कादाचित्कफळत्वेनाधुवम् ॥ १८ ॥ मृहेति । मृहप्रा-हेणाविवेकनिश्चयेनात्मनः पीडया क्रियते यत्तपः परस्योत्सादनार्थं विनाशार्थं वा तत्तामसं तप उदा-हतम् ॥१९॥ इदानीं दानभेद उच्यते—दातव्यमिति । दातव्यमित्येवं मनःकृत्वा यद्दानं दीयतेऽनुपका-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ति । कादानिःकफलवत्वमध्रुवमनियतमनैकान्तिकफलमिति यावत् ॥ १८॥ वामसं तप सगृह्वाति—मूढेति । मूढोऽत्यन्ताविवेकी तस्य ब्राह्वो नामाब्रहोऽभिनिवेशस्तेनेत्वाह—अविवेकेति । आत्मन स्वस्य देहादेरित्यर्थं ॥ १९॥ क्रमप्राप्त दानस्य गुणनिमित्तभेदमाह—इदानीमिति । ३ नीलकण्डव्याख्या ( श्रुर्धरी )।

पूजा। पूजा लाभादि। एतदर्थ दम्मेन च यत्तप क्रियते तद्राजसम्। चल विनाशि। अधुवमनिश्चितफलम् ॥ १८ ॥ मूढ्याहेणाविवेककृतेन दुरायहेण। आत्मन शरीरस्य उत्सादनार्थं विनाशार्थम् ॥ १९ ॥ दातन्यमेवेति बुद्ध्या यद्दान प्रदेयद्रन्य दीयते नतु फलसुद्दिस्य दीयते। कसै अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय। देशे कुरुक्षेत्रादौ

### ४ मञ्जसूदंनीव्याख्या ।

तपस्ती ब्राह्मण इत्येवमिवविकिभि कियमाणा स्तुति, मान प्रत्युत्थानाभिवादनादि, पूजा पादप्रक्षाळनार्चनदानादिस्तदर्थं दम्मेनैव च केवल धर्मध्वजिलेनैव च न लास्तिक्यबुद्धा यत्तप कियते तद्राजस प्रोक्त शिष्टै, इहास्मिष्टेव लोके फलद न पारलैकिक चलमत्यलपकालस्थापि फल, अध्रुव फलजनकतानियमशून्यम् ॥ १८ ॥ मूढ्याहेणावेवेकातिशयक्रतेन दुराप्रहेणा-त्मनो देहेन्द्रियसघातस्य पीडया यत्तप कियते परस्योत्सादनार्थं वान्यस्य विनाशार्थमभिचाररूप वा तत्तामसमुदाहृत बिष्टै। १९ ॥ १९ ॥ इदानी कमप्राप्तस्य दानस्य त्रैविध्य दर्शयति त्रिभि —दातव्यमेव शास्त्रचोदनावशादिस्रेव निश्चयेन नतु फलाभिस-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यन्ति ॥ १७ ॥ साहित्वक तप उदाह्त्य राजस तदुदाह्र्रति । सत्कार साधुर्य तपखीत्येव खुतिह्र्प साधुकार । मानो मानन प्रत्युत्यानाभिवादनादि । पूजा पादप्रक्षालनार्चनात्वघनावर्पणादि तद्यं । दम्मेन वैव नास्तिक्येन केवलधर्मध्वजिलेन यत्तप क्रियते तिद्दिहास्मिकेव लोके सत्कारादिफलप्रद राजस प्रोक्त कथितम् । चल क्षणिकफलमधुवमनियतफल, यद्वा चल कार्दाचित्कफल दाम्मिकोऽयमिल्पपरिज्ञानकाले कस्मिश्वित्सत्कारादिफलप्रद नतु सर्वदेतियावत् । अत्तएवाध्रुव सत्कारादिप्रतिपर्यन्त स्थायि नतु सदैवेल्ययं ॥ १८ ॥ एव राजस तप उक्ला तामस तदाह । मूह्याहेण अविवेकनिश्वयेन यचेते तपश्चरन्ति तर्श्वहमप्येतत्तपसोऽधिक करिष्यामीलेवमादिक्पेणात्मन पीड्या परस्योत्सादनार्थं वा एतादशोऽयं कायिकवाचिकमानसत्पोयुक्तोऽतोऽस्याज्ञापाल्येनाससीय कार्यं सर्वं सेत्स्यतीति बुद्धि राजाबीनामुत्पाद्य परस्य शत्रोनीशार्थं वा यत्तप कियते तत्तामसमुदाहत विष्टे ॥ १९ ॥ एव तपक्षितिध्य विभज्य कमप्राप्त दानुत्रैविध्य विभज्य कमप्राप्त दानुत्रैविध्य विभज्याक्या ।

फलाकाङ्काशून्येयुक्तेरेकामिनिक्तंस्तप्त तस्तास्विक कथयन्ति ॥ १७ ॥ राजस तप आह—सस्कार इति । सत्कार साधुकार साधुरयमिति तापस इत्यादि वाक्पूजा, मान प्रत्युत्थानाभिवादनादि देष्टिकीपूजाऽभैलाभादि , पतदर्थ दम्मेन च यत्तप क्रियते अतपव चळ अनियत अधुव च अणिक । यदेवभूत तपस्तदिह राजस प्रोक्तम् ॥ १८ ॥ तामसं तप आह—मूढेति । मूढ्प्राहेणा-विवेककुतेन दुराप्रहेणात्मन पीढ्या यत्तप क्रियते परस्योत्सादनार्थं वाऽन्यस्य विनाशार्थमभिचारक्त तत्तामसमुदाहृत कथितम् ॥ १९ ॥ पूर्व प्रतिहातमेव दानस्य वैविध्यमाह—दातव्यमिति । दातव्यमित्यव निश्चयेन यहान दीयते, अनुपकारिणे प्रत्युपकारा-

७ अभिनवगुताचार्यव्याक्या । च्येव अद्धा, राजसस्य तु रजसि द्रमादावेव अद्धा, तमोनिष्ठस्य युनः परोस्सादनादावेव अद्धेति त्रिविधमपि तपःअद्ध्योपेतमिति सुनिराह् ॥ १७॥१८॥१९ ॥ दातव्यमिति । दातव्य द्रवादिति नियोगमात्र पाळनीयमिति दोषासिर्धवानाच परिक्रिष्ट मितादिदोवात् । दानस्य चा-भ० गी॰ ८४

### यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुहिर्य वा पुनः। दीयते च परिक्षिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्॥ २१॥ अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

रिणे प्रत्युपकारासमर्थाय समर्थायापि निरपेक्ष दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ काले संक्रान्त्यादौ पात्रे च षडक्षविद्वेदपारम इत्यादौ तहान सास्विक स्मृतम् ॥ २० ॥ यश्विति । यसु दानं प्रत्युपकारार्थं काले त्वय मां प्रत्युपकरिष्यतीत्येवमर्थं फल वास्य दानस्य में भविष्यत्यदृष्टमिति तदुद्दिश्य पुनर्दीयते च परिक्षिष्ट खेदसंयुक्त तद्राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥ अदेशेति । अदेशकालेऽपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि-

#### २ आनन्द्रगिरिष्याख्या ।

दावव्यमित्रेव मन कृत्वा दानमेव मया भाव्य न फलमित्यभिसधायेलार्थ ॥ २०॥ राजसतामसदानविभजन
३ नीलकण्डन्याच्या (चतुधरी)।

काले सक्तान्त्यादौ यद्दीयते तत्सात्विकमिति सबन्ध । यच पात्रे दान समर्पण तद्दिष सात्त्विकमिति योजना । अत्र आद्यो दानशब्द कर्मणि व्युत्पन्न प्रदेयद्रव्यवाची कर्मभूत । तत्सयोगात्सप्रदाने चतुर्थ्यपेक्षा । द्वितीयस्तु मावव्युत्पन्नस्त्यागमात्रवाची । तेन तत्र पात्रभूते पुति न चतुर्थ्यपेक्षा 'कर्मणा यमभिप्रैति स सप्रदानम्' इति हि पारिभाषिक्या सप्रदानसज्ञाया अत्र कर्मविभक्त्ययावेनाप्रवृत्ते , तेन पात्रे इति चतुर्थ्यथे सप्तमीति वा, पातृशब्दश्य चतुर्थीयमिति वा कल्पन व्यर्थमेव । दानशब्दस्यावृत्त्या च देशकालानुपकारित्वविशिष्टे दानमित्येका कोटि । पात्रे दानमित्यपरा । उभयसमुचये तु महान्गुण इति मावः ॥ २०॥ परिक्रिष्ट कथमेतावद्रव्यव्यय कर्तव्य इत्याकुलतायुक्तं यथा स्थान्तथा दीयत इति कियाविशेषणम् ॥ २१॥ असत्कृत प्रियमाषणपाद्प्रसालनादिपूजासत्का-

#### ४ मधुसुदनीन्याख्या।

निधना यहान तुलापुरुषादि वीयते अनुपकारिणे प्रत्युपकाराजनकाय, देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ, काले च पुण्ये स्प्रींपरागादौ । पात्रे चित चतुर्थ्यथें सप्तमी । कीहशायानुपकारिणे वीयते पात्राय च विद्यातपोयुक्ताय च पात्रे रक्षकायेति वा । विद्यातपोभ्यामा- समनो दातुश्च पालनक्षम एव प्रतिग्रहीयादिति शास्त्रात् । तदेवभूत दान सात्त्विक स्मृतम् ॥ २० ॥ प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे मामयसुपकरिष्यतीत्येव दृष्टार्थं फल वा स्वर्गादिकसुद्दिश्य यत्पुनर्दान सात्त्विकविलक्षण दीयते ,परिक्रिष्ट च कथमेतावद्ययित मिति पश्चात्तापयुक्त यथा भवत्येव च यद्दीयते तद्दान राजस स्मृतम् ॥ २१ ॥ अदेशे खतो दुर्जनससर्गाद्वा पापहेतावश्चि- ५ मान्योत्कर्वदीविका ।

ऽतुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थायापि निरपेक्ष दीयते पुण्ये देशे कुरुक्षेत्रादी काले सक्तान्त्यादी पात्रे च यद्दान समर्पण षडङ्गविद्वेद पारंगे इत्यादी तद्दान सात्त्विक स्पृतम् । तथाच प्रथमदानशन्द कर्मन्युत्पत्त्या देयवत्तुपर । चकारानुकृष्टस्तु भावन्युत्पत्त्या समर्पणपर । तेन यो देयद्रव्यवाची द्वितीयान्तस्तत्त्वयोगात्सप्रदाने चतुर्थ्यपेक्षा । द्वितीयस्तु त्यागवाची प्रथमान्त । तेन तत्र पात्रभूते पुलि न चतुर्थ्यपेक्षा । 'कर्मणा यमिप्रेपेति स सप्रदानम्' इति पारिभाषिक्या सञ्चाया अत्र कर्मविभक्त्यभावेनाप्रवृत्ते एतेन पात्रे चेति चतुर्थ्ये सप्रमी । कीदशायानुपकारिणे दीयते पात्राय च विद्यातपोयुक्ताय च पात्रे रक्षकायेति वा विद्यातपोभ्यामात्मनो दानुश्च पालनक्षमएव प्रतिगृह्णीयदिति शास्त्रादिति कर्ल्यन व्यर्थमेवेति बोध्यम् ॥ २० ॥ सात्त्विक दानमुक्त्वा राजस तदाह—यत्तु प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे त्यय मा प्रत्युपकरिष्यतीत्येव दृष्टार्थं फलमुद्दिश्यास्य दानस्यादृष्टस्वर्णोदिफल मे भविष्यतीति तद्वोद्दिश्य पुनर्दीयते च परिक्षिष्ट खेदसयुक्त कथमेतावद्दीयत इति पश्चात्तापयुक्त यथा स्यादित्येव च तद्वाजसमुदाहृतम् ॥ २९ ॥ राजस दान-मुक्ता तामस तदुदाहरति—अदेशकालेऽपुण्यदेशे मलेक्षाश्चयादिक्षणि अकाले अपुण्यहेतुलेन प्रव्यातेऽशीचकाले सकान्त्यादिक्षण्या।

समर्थाय । देशे कुरुक्षेत्रादौ, काले अहणादौ, पात्रे चिति देशकालादिसाहचर्यात्सप्तमी प्रयुक्ता । पात्रभूताय तपः श्वतादिसंपन्नाय नाह्मणायेत्यर्थ । यदा पात्र इति चतुरुपेंनेषा । पात्रे इति चुनन्त । रक्षकायेत्यर्थ । य हि सनसादापद्गणाहातार पातीति । यदेवभूत दान तत्सात्त्विकम् ॥ २० ॥ राजस दानमाह——यत्विति । कालान्तरेऽय मा प्रत्युपकार करिष्यतीत्येवमर्थम्, फल वा स्वर्गादिक- मुह्दिय यत्पुनर्दान दीयते परिष्ठिष्ट चित्तक्केशयुक्त यथा भवत्येनभूत तहान राजसमुदाहृत कथितम् ॥ २१ ॥ तामस दानमाह— अदेशेति । अदेशे अशुनिस्थाने, सकाले अशौचसमये, अपात्रभ्यो विदनदनर्तकादिभ्यो यहान दीयते । देशकालपात्रसंपत्ताविष

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सत्करणं तत्त्वप्रदानायसत्करणात् । एव छौकिकाना सास्विकादित्रिप्रकाराक्षयातुसारेण क्रिया व्याख्याता ॥ २० ॥ २१ ॥ २३ ॥ इदानीं ये

<sup>🤋</sup> मधुसूद्दनः औषरः

### असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्त्रविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

संकीणेंऽकाले पुण्यहेतुत्वेनाप्रख्याते सक्तान्त्यादिविशेषरिहतेऽपात्रेभ्यश्च मूर्खतस्करादिभ्यो देशादि-संपत्तौ वाऽसत्कृत प्रियवचनपादप्रक्षालनपूजादिरिहतमवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्त च यद्दानं तत्तामसमु-दाहृतम् ॥ २२ ॥ यज्ञदानतपःप्रभृतीनां साहुण्यकरणायायमुपदेश उच्यते—ॐतदिति । ॐतत्सदित्येष निर्देशो निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देशिस्त्रविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्मृतिश्चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणास्तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्विसिति निर्देशस्तुत्यर्थमु-

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

स्पष्टार्थम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ निहिताना कर्मणा प्रमाद्युक्ते नैगुण्ये कथ परिहार स्यादित्याशङ्काह—यञ्चेति । 'अमिति वहा' इत्यादिश्चते ओमिति तावद्रहाणो नामनिर्देश, 'तत्त्वमित' इति श्वतेस्वित्यपि ब्रह्मणो नामनिर्देश, 'तत्त्वमित' इति श्वतेस्वित्यपि ब्रह्मणो नामनिर्देश, 'सदेव सोम्येदम्' इति श्वते सदित्यपि तस्य नामेति मत्त्वाह—ओमिति । कथ निर्देशेन तेषां विधान-मित्याशङ्काह—निर्दिश्यत इति । यज्ञादीना वैगुण्यमतीतिकाले यथोक्तनाम्नामन्यतमोचारणाद्वैगुण्य सिध्यतीति भाव । कर्मसाद्वण्यकारण त्रिविध नाम स्तौति—ब्राह्मणा इति । पूर्वं सर्गादौ निर्माण च प्रजापतिकर्तृकम् ॥ २७ ॥

### ३ नीलकण्डच्याख्या (चतुर्घरी)।

रस्तद्रहितम् । अवज्ञात पात्रपरिमवयुक्तम् । दान प्रदेय हिरण्यादि ॥ २२ ॥ अदृष्टार्थाना यज्ञदानतप.प्रभृतीनां वैकल्यशङ्काया साद्रुण्यसिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तसुपदिश्यते—ॲन्तत्सिद्दिति । ओमिति तदिति सदिति च त्रिविधस्त्रिकारोऽय ब्रह्मणो निर्देशो नाम्ना पाठ । यथा सहस्रनाम्ना पाठे सहस्र नामानि एवमस्मिन्नपि नामपाठे त्रीण्येव नामानीत्यर्थं । 'ओमिति ब्रह्म' इति तैत्तिरीयके, 'तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति' इत्यैतरेयके, 'सदेव सोम्येद्मम आसीत्' इति छान्दोग्ये च एतेषा शब्दाना ब्रह्मनामत्वप्रसिद्धे । तेन नामत्रयेण ब्राह्मणादयो विहिताः । पुरा

### ४ मधुसूदनीन्याख्या ।

स्थाने, अकाले पुण्यहेतुलेनाप्रसिद्धे यस्मिन् किस्मिश्चिदशौचकाले वा, अपात्रेभ्यश्च विद्यातपोरहितेश्यो नटविटादिभ्यो यद्दान धीयते, देशकालपात्रसर्पत्तावप्यसःकृत प्रियमाषणपादप्रक्षालनपूजादिसःकारग्रन्य अवज्ञात पात्रपरिमवयुक्त च तद्दान ताम-समुदाहृतम् ॥ २२ ॥ तदेवमाहारयज्ञतपोदानाना त्रैविश्यकथनेन सात्त्विकानि तान्यादेयानि राजसतामसानि तु परिहर्तव्यानीन्युक्त । तत्राहारस्य दृष्ठार्थलेन नास्त्यङ्गवैगुण्येन फलाभावशङ्का यज्ञतपोदानाना ल्रहृष्ठार्थानामङ्गवैगुण्यादपूर्वातुत्पत्तौ फलाभाव स्यादिति सात्त्विकानामपि तेषामानर्थक्य प्राप्त प्रमादबहुललादगुष्ठातृण्यमतस्तद्वैगुण्यपरिहाराय अत्त्रतसदिति भगवज्ञामोच्चारणरूप सामान्यप्रायश्चित्त परमकाकृणिकतयोपदिश्चति भगवान् — अत्तरसदित्येवरूपो ब्रह्मण परमात्मनो निर्देशो निर्दित्यतेऽनेनिति निर्देश प्रतिपादक शब्द नामेति यावत् । त्रिविधस्तिको विधा अवयवा यस्य स त्रिविध स्मृतो वेदान्तविद्धि । एकवचन नाम्यवयवमेक नाम प्रणववत् । यसात्पूर्वैमेहिषिभिरय ब्रह्मणो निर्देश स्मृतस्त्रस्ति स्मृतस्त्र प्रथमभक्ष द्वादिष्विव वचनानिलपूर्वेलादिति न्यायात् । यज्ञदानतप कियासयोगाचास्य तदवैगुण्यमेव करूप्यते 'वषदकर्तु प्रथमभक्ष द्वादिष्वव वचनानिलपूर्वेलादिति न्यायात् । यज्ञदानतप कियासयोगाचास्य तदवैगुण्यमेव

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

विशेषरित वा अपात्रेभ्यश्च मूर्जनटतस्करादिभ्यो देशादिसंपत्ताविप प्रियवचनपादप्रक्षालनपूजादिसत्काररित्तमवञ्चात पात्रपरि-भवयुक्त च यहानं वीयते तहान तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ एव आहारावीना सात्त्विकानामादानाय हानाय च राजसतामसाना तेषा त्रैविध्यमुक्तम् । इदानीं विहिताना यज्ञादिकर्मणा प्रमावावश्यभावात्तत्रयुक्ते वैगुण्ये कथ परिहार स्यादित्याकाङ्काया तेषा साद्युष्य-करणाय करणानिधिर्भगवान्त्रायश्चित्तमुपदिशति । ॐतत्सदिति एव निर्देश निर्दिश्वतेऽनेनेति निर्देशो ब्रह्मणिद्वाविधो नाम-निर्देश अभिति ब्रह्म, तत्त्वमिस, सदेव सोम्येत्यादिवेदान्तेषु ब्रह्मविद्धि स्मृतश्चिन्तित यज्ञादिसाद्धुष्यसिद्धार्थं अवश्यमिदं प्राय-

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

श्वसाक्षत पादप्रक्षाञ्चादिसस्कारशून्यम्, अवज्ञात तिरस्कारयुक्त । प्रवभूत दान तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ नतु चैव विचार्यमाणे सर्वमिष यश्चतपोदानादि राजसतामसप्रायमेवेति व्यथों यज्ञादिप्रयास इत्याशङ्कय तथाविषस्यापि सात्त्विकत्वापादनप्रकार दर्शयितु-माह्—भोमिति । ॐतत्सदित्येव त्रिविधो ब्रह्मण परमात्मनो निर्देशो नाम व्यपदेश. रसृत शिष्टै । तत्र तावत् 'ओमिति त्रिवृद्रह्म'

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

गणित्रवर्शकदोत्तीर्णाधयस्ते क्रिया कथमाचरन्तीति तादकप्रकार उच्यते—ॲतत्सिदेखादिना । ॲतत्तिदेखेभिक्षित्रि कारदेविक्षाणी

### तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तदित्यनिमसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

ह्यते ॥ २३॥ तसादोसित्युदाहृत्योद्यार्थं यज्ञदानतपः क्रियाः यज्ञादिस्ररूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः शास्त्रचोदिताः सततं सर्वदा ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशीळानाम् ॥ २४॥ तदिति । तदित्यनभिसंधाय तदिति

### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

थसाद्राह्मणादीनां कारण यसाच ब्रह्मणो निर्देशस्तसादित्युपसहरति—तसादिति । ब्रह्मवादिनामिस्यत्र ब्रह्म वेद ॥ २४ ॥ ॐशब्दस्य विनियोगमुक्त्वा तच्छब्दस्य विनियोगमाह—तदित्यादिना ॥ २५ ॥ वृत्तमनूचानन्तरश्लोक-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुपरी)।

सर्गादो ब्राह्मणा एतन्नामत्रयोचारणसामध्येंनैव विधात्रा विप्रादयो विहिता । प्रकाशिता इत्यर्थ ॥ २३ ॥ यसादेत-न्नामत्रयपूर्वक एतेषा विधान सर्गादौ दृष्ट तसात्रिष्वेतेषु नामसु ओमित्येकमेव नाम उदाहृत्य ब्रह्मवादिना वैदिकाना विधानोक्ता वेदोक्ता यज्ञादय किया सतत प्रवर्तन्ते । तथाच श्रुति 'अमिति ब्रह्मा प्रसाति अमिति श्रुत्ताणि शसन्ति अमित्यध्वर्यु प्रतिगर प्रतिगृणाति अमिति सामानि गायन्ति' इति यज्ञे सर्वेषामृत्विजा किया अकारपूर्विक इत्येतद्दर्शयति ॥ २४ ॥ अमिति नाम्न काम्याकाम्यकर्मसाधारण्येन यज्ञादौ विनियोगमुक्त्वा तदिति नाम्नो निष्कामेषु मुमुक्षुकर्मसु विनियोग द्शयति—तदिति । मोक्षकािक्किम फलमनिसधाय विविधाः यज्ञतपः कियाः दानिकयाश्र

### ४ मधुसूद्नीव्याक्या ।

फल नष्टाश्वदग्धरथवत् परस्पराकाङ्क्षया कल्प्यते । 'प्रमादात्कुर्वता कमे प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तिहृष्णो संपूर्ण स्यादिति श्रुति ' इति स्मृतेत्वथैव विष्टाचाराच । ब्रह्मणो निर्देश स्त्यते कमेवैगुण्यपरिहारसामर्थ्यकथनाय । ब्राह्मणा इति त्रैविणिकोपलक्षण । ब्राह्मणाया कर्तारो वेदा करणानि यज्ञा कर्माणि तेन ब्रह्मणो निर्देशेन करणभूतेन पुरा विहिता प्रजा पतिना । तस्यायज्ञादिसृष्टिहेतुत्वेन तद्वैगुण्यपरिहारसमर्थो महाप्रभावोऽय निर्देश इत्यर्थ ॥ २३ ॥ इदानीमकारोकारमकार व्याख्यानेन तत्समुदायोंकारव्याख्यानवदोंकारतच्छन्दस्याख्यानेन तत्समुदायरूप ब्रह्मणो निर्देश स्तुत्यतिशयाय व्याख्या तुमारभते चतुनि । तत्र प्रथममोंकारं व्यावधे—यस्यात् 'ओमिति ब्रह्म' इत्यादिषु श्रुतिष्वोमिति ब्रह्मणो नाम प्रसिद्ध तस्यादोमित्युदाहृत्य ओंकारोचारणानन्तरं विधानोक्ता विधिशास्त्रवोधिता ब्रह्मवादिना वेदवादिना यज्ञदानतप क्रिया सतत प्रवर्तन्ते प्रकृष्टतया वेगुण्यराहित्येन वर्तन्ते । यस्यैकावयवोचारणाद्प्यवेगुण्य कि पुनस्तस्य सर्वस्योचारणादिति स्तुत्यतिशय ॥ २४ ॥ दितीय तच्छन्द व्याचधे—तत्त्वमसीत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध तदिति ब्रह्मणो नामोदाहृत्य फलमनिसंघायान्तं करण-

### ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

श्चित्तमनुष्टेंयमिति बोधनाय निर्देश स्तौति । ब्राह्मणा कर्तारो द्विजा वेदा करणानि यशा कर्माण पुरा पूर्व प्रजापितना तेन निर्देशन विहिता निर्मिता । तथाच कर्त्राद्येना त्रयाणामि कारणभूतलादस्य वैगुण्यनिवारकल युक्तमेवेति भाव ॥ २३ ॥ यसा दोंतत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशो यस्माच ब्राह्मणादीना कारण तस्मादोमित्युदाहृत्योचार्य ब्रह्मवादिना वेदवादिनां यज्ञदानतप किया विधानोक्ता शास्त्रचोदिता सतत सर्वदा प्रवर्तन्ते ॥ २४ ॥ ओमिति नाम्रो विनियोगमुक्ला तदिलस्य विनियोगमाह—तदिति ।

### ६ भीषरीव्याख्या।

इलादिश्वतिप्रसिद्धेरोमित ब्रह्मणो नाम, जगत्कारणत्वेनातिप्रसिद्धत्वात्, अविदुषा परोक्षत्वाच । तच्छन्दोऽपि ब्रह्मणो नाम । परमार्थ-सम्बसाधुरवप्रशस्तत्वामि सच्छन्दो ब्रह्मणो नाम 'सदेव सोम्येदमप्र आसीत्' इलादिश्वते । अथ त्रिविषोऽपि नामनिर्देशो विग्रुणमपि सगुणीकर्तुं समर्थ इत्याशयेन स्तौति । तेन त्रिविषेन ब्रह्मणो निर्देशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च व्हाश्च पूर्व स्ट्र्यादौ विहिता विधात्रा निर्मिता सगुणीकृता वा । यद्धा यस्याय त्रिविषो निर्देशस्तेन परमात्मना ब्राह्मणादय पवित्रतमा स्रष्टा । तस्मात्तस्याय त्रिविषो निर्देशो-ऽतिप्रशस्त इत्यर्थ ॥ २३ ॥ इदानीं प्रत्येकमोंकारादीना प्राशस्त्य दर्शयिष्यत्रोंकारस्य तदेवाह—तस्मादिति । यसादेव ब्रह्मणो निर्देश प्रशस्तस्यस्यादोमित्युदाहुक्च च्ह्नार्य कृता वेदवादीनां यद्याचा शास्त्रोत्ता क्रिय। सतत सर्वदा ब्रह्मवेक्चेऽपि प्रकर्षेण वर्तन्ते । सगुणा भवन्तीत्यर्थ ॥ २४ श्र द्वितीत्र नाम प्रस्तौति—तस्ति । तदित्युदाहुत्विति प्रस्यानुषक्च । तदित्युदाहृत्य ग्रुद्धिक्ति ग्रुद्धान्ति । अधिनवगुसायार्थव्याक्या।

निर्देशा समुखोक्तरमम् । तत्र अभित्यनेन शास्त्रार्थोयमादेहसवन्धमूर्रीकार्य इति स्वयते । तदिति सर्वनामपदेन सामान्यमात्रामिधायिना विशेषपरामर्श्वमात्रासमर्थेन फळानिमसधान ब्रह्मण्युच्यते अभिसधानस्य विशेषपरिग्रहमन्तरेणाभावात् । सकळविशेषातुग्राहित्वेऽपि सकळ-फळसधाने सर्वकर्त्ताथामपि विशिष्टफळायोगात्। सदित्यमुच्या श्रुत्था प्रशंसामिधीयते । क्रियमाणमपीद् यज्ञादिकं दुष्टमिति बुद्धा क्रियमाण दानिकयाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभः॥ २५॥ सद्भावे साधुभावे च सदिखेतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥ २६॥ यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते।

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

ब्रह्माभिधानमुद्यार्थानभिसंधाय च कर्मणः फल यद्मतपः क्रियाः यद्मित्रयास्तपः क्रियाश्च यद्मतपः क्रिया दानिक्रयाश्च विविधाः क्षेत्रहिरण्यप्रदानादिलक्षणाः क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते मोक्षकाङ्क्षिभः मोक्षार्थिभि-र्मुमुश्चभिः ॥२५॥ ॐतच्छन्दयोर्विनियोग उक्तोऽथेदानी सच्छन्दस्य विनियोगः कथ्यते सद्भाव इति । असतः सद्भावे तथा विद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मिन, तथा साधुभावेऽसहत्तस्यासाधोः सहत्तता साधुभावस्तिसन् साधुभावे च सदित्येतद्भिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते तत्रोच्यतेऽभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवादौ च तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते प्रयुज्यत इत्येतत्॥२६॥ यक्षे यक्षकर्मणि या

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सात्पर्यमाह—ॐतच्छड्योरिति ॥ २६ ॥ प्रकारान्तरेण सच्छड्दस्य विनियोगमाह—यञ्च इति । नामश्रयो-३ नीलकण्डव्याच्या (चत्र्यरी)।

कियन्ते इति योजना । ननु फल चेन्नाभिसधीयते ताई किमभिस्धाय कियन्त इत्याकाङ्कायामाह—तदिति । कियन्ते इति । सर्वा कियासादिति ब्रह्मेति कियन्ते । यथा ब्रह्मवादिभिः 'ब्रह्मार्पण ब्रह्म हिवर्बह्मामों ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मेव तेन गन्तन्य ब्रह्मकर्मसमाधिनाः इत्युक्तिदिशा सर्वा ससाधनफला कियाः ब्रह्मेवेद सर्वमितिबुद्ध्या कियन्ते
तथा सुसुक्षुभिरपीत्यर्थ । यदेव हि सुक्ताना स्नामाविक शील तदेव-सुसुक्षूणा शास्त्रेण विधीयत इति प्रसिद्धे ।
फलमनिसिधायेति सान्निध्यात्तिदितीत्यत्रापि सामर्थ्यादिभिसधायेति लभ्यते । तेन फलमनिसिधाय तदित्यभिसधाय किया प्रवर्तन्त इत्यन्वयोऽपि सुलम एव । तदिति ब्रह्माभिधानमुन्नार्थेति भाष्येऽपि उदाहृत्येति पूर्वश्लोकोक्रियानुवृत्त्या योजनमसदुक्ताभिप्रायेणेव व्याख्येयम् उन्नारणसापि ब्रह्मानुसधानार्थत्वादिति दिक् ॥ २५ ॥
अन्तन्छब्द्योर्विनियोगमुक्त्वा सन्छब्द्य विनियोगमाह द्वाभ्याम्—सद्भावे इति । सद्भावे अस्तित्वे साधुमावे
समीचीनत्वे सन्छब्दः सदिद कर्मेति प्रशस्ते कर्मणि सत्सत्व वेदोक्तत्वादस्त्येवेति सन्छब्दः प्रयुज्यते आस्तिकै
॥ २६ ॥ किन्च यज्ञादौ स्थितिनिष्ठा सदिति समीचीनेति उन्यते । तदर्थ सन्छब्दार्थो ब्रह्म तदीय तदर्थ कृत

#### ४ मधुसुद्दनीव्याख्या ।

शुद्धार्थं यज्ञतप किया दान कियाश्व विविधा मोक्षकािक्क्षिम कियन्ते तस्मादितप्रशस्तमेतत् ॥ २५ ॥ तृतीयं सच्छन्दं स्याप्ति द्वाभ्या—'सदेव सोम्येदमप्र आसीत्' इलादि श्रुतिप्रसिद्ध सिदलेतद्वद्धाणो नाम सद्भावेऽविद्यमानलशङ्कार्यां विद्यमानले साधुभावे चासा अलश्काद्धाया साधुले च प्रयुज्यते शिष्टे । तस्माद्देगुण्यप्ररिहारेण यज्ञादे साधुल तत्फलस्य चं विद्यमानल कर्तुं क्षममेतदिल्यर्थ । तथा सद्भावसा अभावयोरिव प्रशस्तेऽप्रतिबन्धेना ग्रुसुल्यनके माज्ञलिके कर्मणि विवाहादी सच्छन्दो हे पार्थ, युज्यते प्रयुज्यते तस्माद्वप्रतिबन्धेना ग्रुफलजनकल वैग्रुण्यपरिहारेण यज्ञादे समर्थमेत नामेति प्रशस्ततर-मेतदिल्यर्थ ॥ २६ ॥ यहे तपित दाने च या स्थितिस्तत्परत्यावस्थिति निष्ठा सापि सदित्युच्यते विद्वद्भि । कर्म चैव तदर्थीयं

### ५ आज्योत्कर्षदीपिका ।

फलमनिभस्याय मोक्षकािक्क्षि सुमुक्किम यज्ञतप किया दानिकयाश्व विविधा क्षेत्रहिरण्यप्रदानािदलक्षणा तिदिति ब्रह्मािभधानमुचार्य कियन्ते निर्वर्शन्ते ॥ २५ ॥ नृतीयनाम्नो विनियोगमाह द्वाभ्या—सिद्ति । सत सद्भावे यथाऽविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्म
तथा साधुभावेऽसद्कृतस्यासाधो सद्वृत्तिता साधुभावस्तस्मिन्साधुभावे च सिद्त्येतत् ब्रह्मणोऽभिधान प्रयुज्यतेऽभिधीयते । तथा
प्रश्चस्ते कमीण विवाहादौ च स सच्छब्द प्रयुज्यते, पृथापुत्रे लिप्त पार्थशब्दो यथेति स्चयन्नाह—पार्थेति ॥२६॥ यहे यज्ञकमीण
६ श्रीचरीच्याक्या ।

पुरुषे फलाभिसंधिमकृत्वा यज्ञाबाः क्रियाः क्रियन्ते अतिश्चत्तराधिमद्वारेण फलसंकरुपत्याजनेन युमुश्चत्वसंपादकरनात्तच्छन्दनिर्देश प्रशस्त इत्यर्थे ॥ २५ ॥ सच्छन्दस्य प्राश्वस्त्यमाह—सञ्जाव इति द्वाभ्याम् । सञ्जाने अस्तित्वे देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्तीत्वसिन्नवे साधुभाने च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्तीत्वसिन्नवे साधुभाने च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादिश्रेष्ठमित्यसिन्नवे सदित्यतत्पद प्रयुज्यदे । प्रशस्ते माङ्गलिके विवाहादिकमीण च सदिद कर्मेति

अश्वनवग्रसाचिक्याक्या ।

तामसतामिति । तकास्कर्तव्यमिदं जन्याना विशिष्टफलाभिसधानेन च क्रियमाण न सत् जन्धदायकमेवेति यज्ञादिकुर्वाणा अपि म वध्यान्ते ।

### कर्म चैव तदर्थीयं सदिखेवाभिधीयते ॥ २७ ॥ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

स्थितिस्तपिस च या स्थितिर्दाने च या स्थितिः सा च सिदत्युच्यते विद्वद्भिः, कर्म चैव तदर्थीय-मथवा यस्याभिधानत्रयं प्रकृतं तद्थीयं यद्मदानतपोर्थीयमीश्वरार्थीयसित्येतत्सिदित्यवात्रिषीयते । तदेतद्मज्ञदानतपश्चादिकमांसारिवकं विगुणमपि श्रद्धापूर्वक ब्रह्मणोभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सार्विकं संपादित भवति ॥ २७ ॥ अश्रद्धयेति । तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्व संपाद्यते यसा-ससाद्—अश्रद्धया हुत ह्वनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेश्योऽश्रद्धया, तपस्तप्तमनुष्टितमश्रद्धया, तथाऽश्रद्ध-

### /२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

बारणेन साहुण्य सिध्यतीति प्रकरणार्थमुपसंहरति—तदेतदिति ॥ २७ ॥ अश्रद्धान्त्रितसापि कर्मणो नामत्रयो-बारणादवैगुण्ये श्रद्धाप्राधान्य म स्यादित्याशङ्क्याह—तत्र चेति । सप्तमीम्या प्रकृत यज्ञादि गृह्यते सर्वं यज्ञादि सगुणमिति शेष । तस्यासस्य साधयति—मत्प्राप्तीति । ऐहिकामुष्मिक वा फल्लमश्रद्धितेनापि कर्मणा सपस्यते

### ३ नीलकण्डव्याक्या ( चतुर्घरी )।

तद्धींय परमेश्वरप्रास्यर्थं कृत कर्म सिद्तियेव समीचीनमित्येवाभिधीयते छोके। तदेव असात्त्विक विगुण वा यज्ञादिक श्रद्धापृर्वैक ब्रह्मणोऽभिधानत्रयोचारणेन सात्त्विक सहुण च सपादित भवति ॥ २७ ॥ सर्वत्र श्रद्धेव साहुण्यहेतुरिति व्यतिरेकमुखेनाह—अश्रद्धयेति । हुत होम । दत्त दानम् । तपस्तप्तमनुष्टितम् कृतमश्रद्धया विहित मगवन्ना-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

तेषु यज्ञदानतपोरूपेष्वर्थेषु भव तदनुकूलमेव कमें । अथवा यस्य ब्रह्मणो नामेद प्रस्तुत तदेवार्थो विषयो यस्य तत्तदर्थं शुद्धब्रह्मज्ञान तदनुकूल कमें तदर्थाय, भगवदर्पण बुद्धा ितयमाण कमें वा तदर्थाय सिदलेवाभिधीयते । तस्मात्सिदित नाम कमेंवैगुण्यापनोदनसमर्थं प्रशस्ततर । यस्मैकैकोऽवयवोऽप्येतादश किमु वक्तव्य तत्समुदायस्पेतित्सिदिति निर्देशस्य माहात्म्यमिति सिपिण्डतार्थं ॥ २७ ॥ यद्यालस्यादिना शास्त्रीय विधिमुत्सज्य श्रद्धानतयैव वृद्धव्यवहारमात्रेण यज्ञतपोदानादि कुर्वेता प्रमादाहैगुण्ये प्राप्ते अन्तत्सिदिति ब्रह्मनिदेशेन तत्परिहारस्तर्धिश्रद्धानतया शास्त्राय विधिमुत्सज्य कामकारेण यिकिचियज्ञादि कुर्वेतामसुराणामिप तेनैव वैगुण्यपरिहार स्यादिति कृत श्रद्धया सात्त्विकस्वहेतुभूतयेस्यत आह—अश्रद्धया यद्धत हवन कृत-

### ५ साष्योरकर्षदीपिका ।

या स्थितिस्तथा तपित या स्थिति दाने च या स्थिति सा च विद्वद्भि सिद्युच्यते । तदर्थीय यज्ञदानतपोर्थीय अथवा यसाभि-धानत्रय प्रकृत तदर्थीयमीश्वरार्थीयमित्येतत्सिदिसेवाभिधीयते । तदेतयज्ञतपआदिकमें असात्त्विक विगुणमभित्तपूर्वकमि ब्रह्मणो-ऽभिधानत्रयेण सात्त्विक सगुण सभिक्तिक सपादित भवखतोऽवश्यमोंतत्सिदित ब्रह्मणोऽभिधानत्रयसुदाहृत्य यज्ञादि प्रवर्तनीयमिति प्रकरणार्थे ॥ २७ ॥ तत्र सर्वत्रास्तिक्यलक्षणाया श्रद्धाया प्रधानतया सर्वे तथैव सपाचते यसात्तसाद्वश्रद्धया हुत ह्व्यहवन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

सच्छन्दो युक्यते प्रयुक्यते सगच्छन इति वा ॥ २६ ॥ किंच--यम् इति । यशादिषु च या स्थितिस्तारपर्येणावस्थान तदिष सिद् रयुक्यते । यस्य चेद नामत्रय स प्रव परमारमा अर्थ फरू यस्य तत्तदर्थं कर्म पूजोपहारगृहाङ्गणपरिमार्जनोपलेपरङ्गमाङ्गलिकादिकि-वास्तिस्तिद्धचे यदन्यत्कर्मे क्रियते उद्यानशालिक्षेत्रथनार्जनादिविषय तत्कर्मे तदर्थाय । तचातिव्यवहितमिष सिद्स्येनाभिधीयते । यसादेव-मतिप्रशस्तमेतन्नामत्रय तसादेतरसर्वकर्मसाद्वुण्यार्थं कीर्तयेदिति तारपर्यार्थं । अत्र चार्थवादानुपपत्या विधि कल्प्यते 'विषय स्तूयते वस्तु' इति न्यायात् । अपरे तु 'प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः, क्रियन्ते मोक्षकाङ्किमि ' इत्यादि वर्तमानोपदेश 'समिषो यजति' इत्यादिवद्वि धितया परिणमनीय इत्याद्व । तत्तु 'सद्भावे साधुमावे च' इत्यादिषु प्राप्तार्थत्वान्न सगच्छत इति पूर्वोक्तक्रमेण विधिकल्पनैव ज्यायसी

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

अनेनैवासिप्रायेणादिपर्वण्युक्तम् 'तयो न करकोऽध्ययन न करका स्वामाविको वेदविधिनं करका । मसद्य वित्ताहरण न करकतान्येय सावोगहतानि करका ॥' इति । करको पन्यकः । स्वामाविक इति ब्राह्मणेन निष्कारण वर्षङ्क वेदायध्येतन्यमिति । प्रसद्य शास्त्रलोकप्र सिद्धोषितया चेष्ठया मावेन अक्वादिगुणम्ययोगिना चित्तेनोपहतान्येतान्येन वन्धकानि नान्यथेति तार्त्ययम् । अतो यज्ञादि यावध्र्णशिर मावितया कार्यमेन तद्थे विहित्तं कर्म अर्जनादि । यदि वा अभित्यनेन समुपशान्तसमस्तप्रपञ्च तदिस्यनेनोद्भियमानविश्वतरङ्कपरामर्शमा आस्मकेष्णस्वातम्यदेवभाव । सिद्धतेनेच्छास्वातम्यभरविस्वसमाणसेदक पूणत्वेऽपि तावश्वित्रस्वभावतया भवनमिति प्रतिपाद्यते । तथाचोक्तम् 'तद्भावे साधुमावे च' इति । तेन परमप्रशान्त रूप पुरस्कृत्य दिस्तायियक्षातितन्तात्मकेच्छातरङ्करागत च मध्ये कृत्य दानयज्ञतप्र-क्रियाकारककलापप्रिपूर्ण यद्यस्य चपुरिदमुङ्कितन्तेतरख्ळ सम जितयमनर्गलस्य स्वामःविक रूपमिति कस्य क्रि कथ क्रुतः

### असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेल नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीऋष्णार्जुनसवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

यैव कृतं यत्स्तुतिनमस्कारादि तत्सर्वमसदित्युच्यते मत्त्राप्तिसाधनमार्गबाह्यत्वात् पार्थ । नच तद्वह्वायासमिप प्रत्य फलाय नोऽपीहार्थं साधुभिनिन्दितत्वादिति ॥ २८ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

### २ आन दगिरिज्याख्या।

कुतोऽस्वासस्विमित्वाशङ्क्षाह—नचेति । तत्वोभयविधफछाहेतुःवे हेतुमाह—साधुभिरिति । निन्दिन्त हि साधव अद्धारिहत कर्मातो नैतदुभयफछोपयिकमित्वर्थ । तद्नेन शास्त्रानिमज्ञानमपि अद्धावता अद्ध्या सास्विकत्वादि- जैविष्यभाजा राजसतामसाहारादित्वागेन सास्विकाहारादिसेवया सस्वैकशरणाना प्राप्तमपि यज्ञादिवैगुण्य ब्रह्मनाम- निर्देशेन परिहरता परिशुद्धबुद्धीना अवणादिसामग्रीसजाततस्वसाक्षात्कारवता मोक्षोपपत्तिरिति स्थितम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहस्रपरित्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्वानन्दपूज्यपाद्शिष्यानन्दगिरिकृतौ सप्तद्शोऽध्याय ॥ १७ ॥

### ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुधरी)।

मसरणमि यचान्यत्तत्सर्वमसत् अभावभूतिमित्युच्यते । पार्थ, अतएव तत् प्रेत्य मृत्वा परलोके नोपयुज्यते । इहास्मिन् लोके वा नो नैवोपयुज्यते । तस्मात् श्रद्धेव सात्त्विकी मातेव सुखकामै शरणीकरणीयेति भाव ॥ २८ ॥ इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे श्रीमद्भगवद्गीतार्थप्रकाशे सप्तद्दशोऽध्याय ॥ १७ ॥

### ४ मधुसुद्नीब्यारया।

ममी दत्त यह्राह्मणेभ्यो यत्तपस्तप्त यचान्यत्कमं कृत स्तुतिनमस्कारादि तत्सर्वमश्रद्धया कृतमसदसाध्वत्युच्यते । अत ओतत्सदिति निर्देशेन न तस्य साधुमाव शक्यते कर्तुं सर्वथा तदयोग्यलाच्छिल्या इवाङ्कर ' तत्कस्मादसदितुच्यते राणु हे
पार्थ । चो हेती । यस्मात्तदश्रद्धाकृत न प्रेस्य परलोके फलति विगुणलेनापूर्वाजनकत्वाचो इह नापीह लोके यश साधुमिर्निनिद्तलात् । अत ऐहिकामुष्मिकफलविकललादश्रद्धाकृतस्य सात्त्वक्या श्रद्धयेच सात्त्वक यज्ञादि कुर्योदन्त करणगुद्धये ।
तादशस्येव श्रद्धापूर्वकस्य सात्त्विकस्य यज्ञादेदैं वाह्दैगुण्यशद्धाया ब्रह्मणो नामनिर्देशेन साहुण्य सपादनीयमिति परमार्थ । श्रद्धापूर्वकमसात्त्विकमपि यज्ञादि विगुण ब्रह्मणो नामनिर्देशेन सात्त्विक सगुण च सपादित भवतीति भाष्यम् । तदेवमस्मिन्नध्याये
आलस्यादिनाऽनाहतशास्त्राणा श्रद्धापूर्वक वृद्धव्यवहारमात्रेण प्रवर्तमानाना शास्त्रानादरेणासुरसाधमर्थेण श्रद्धापूर्वकानुष्ठानेन च
देवसाधमर्थेण किमसुरा अमी देवावेस्रर्जुनसशयविषयाणा राजसतामसश्रद्धापूर्वक राजसतामसथज्ञादिकारिणोऽसुरा । शास्त्रीय-

### ५ माच्योत्कर्षदीपिका।

कृतं दत्त च ब्राह्मणेभ्यो यत्तपस्तप्त यचान्यत्कमं स्तुतिनमस्कारादिकृत तत्सवंगसदित्युच्यते सत्प्राप्तिमार्गादास्तिक्यलक्षणाद्वाह्मस्ति असत्त्वमेन प्रतिपादयति । नच तद्वह्वायासमिप प्रेत्य मृत्वा फलाय नापीह यशोरूपफलाय साधुभिनिन्दितत्वात् । हुतमित्युक्या विहिते कर्मणि श्रद्धावनधिकारी प्रतिविद्धे तु श्रद्धारहितोऽपीति बोधितम् । एतेन निषेधलङ्किनो नास्तिकस्य प्रत्यवायाभावप्रसङ्गो निरस्त । नतु 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवति' इति श्रुत्था श्रद्धया कृत वीर्यवत्तरं चेत् श्रद्धारहितमिप वीर्यविद्यार्थोद्धोधितमिति कथ भगवता प्रोक्तमसदित्युच्यत इति । नैष दोष । यत श्रुतिस्थश्रद्धापद मक्तिरूपश्रद्धापरं स्युतिस्थ तु विश्वासात्मकश्रद्धापरम् । एवच नास्तिक्यबुद्धा कृत सर्वं निरर्थकमेवातो नास्तिक्य श्रेयोधिम सर्वथैव हेरामिति भाव । पृथा-

### ६ श्रीघरीव्याक्या।

॥ २७॥ इदानीं सर्वकर्षेसु श्रद्धपैव प्रवृत्त्यर्थमश्रद्धाकृत सर्वे निन्दति—अश्रद्धयेति । अश्रद्धया हुत हवन, दत्त दान, तप्त निवेतित ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

केन फळ खादिति ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ इदानीमश्रद्धावतः तामस कम सर्वथैव निष्पळ कारककलापसयोजनसुपजनि-तप्रयासमात्रफलमेवेति सर्वथा अश्रद्धावता न भाव्यमित्युच्यते—अश्रद्धयेति । असदिलप्रशस्त तस्नात्प्रशस्ते कर्मणि यतमानाना सुखे-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

ज्ञानसाधनानधिकारिण सात्त्विकश्रद्धापूर्वक सात्त्विकयज्ञादिकारिणस्तु देवा शास्त्रीयज्ञानसाधनाधिकारिण इति श्रद्धात्रैविध्य∙ प्रदर्शनमुखेनाहारादित्रैविध्यप्रदर्शनेन च भगवता निर्णय कृत इति सिद्धम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरखतीपादिकाष्यमधुसूदनसरखतीविरचिताया श्रीभगवद्गीतागूहार्थ-

वीपिकाया श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥

### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

पुत्रस्य तव तु कदापि तन्नोचितमिति सूचयन्सबोधयित पार्थेति ॥ २८ ॥ तदनेन सप्तदशाःयायेन श्रद्धादित्रैविध्य निरूपयता शास्त्रानभिज्ञानामपि सात्त्विकश्रद्धावता राजसतामसाहारादिपरिवर्जनेन सात्त्विकाहारादिसेवया सत्त्वैकशरणाना प्राप्तमपि यज्ञादि-वैगुण्य ब्रह्मनामनिर्देशेन परिहरता परिश्चद्धवुद्धीना श्रवणादिना ब्रह्मात्मसाक्षात्कारो भवतीति प्रदर्शितम् ॥

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचार्यश्रीबालखामिश्रीपादिशाष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा विरचिताया

श्रीगीताभाष्योत्कर्षदीपिकाया सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥

### ६ श्रीधरीध्याख्या।

तप । यचान्यदिष कृत कर्म तस्सर्वमसदित्युच्यते । यतस्तत्प्रेत्य लोकान्तरे न फलति विगुगत्वात् । नो इह न चासिँछोके फलति, अयशस्करत्वात् ॥ २८ ॥

रजस्तमोमयीं त्यक्ता श्रद्धा सत्त्वमयीं श्रित । तत्त्वशानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितम् ॥ १ ॥

इति श्रीथरस्वामिविरन्विताया सुवोधिन्या टीकाया सप्तदशोऽध्याय ॥ १७॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यस्याख्या ।

वैव भवतीति शिवम् ॥ २८ ॥ अत्र सम्रह् —स एव कारकावेश किया सैवाविशेषिणी । तथापि विज्ञानवता मोक्षार्थे पर्यवस्यति ॥ इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचिते गीतातात्पर्यसम्रहे सप्तव्शोऽध्याय ॥ १७ ॥



### अष्टाद्शोऽध्यायः।

### अर्जुन उवाच ।

# संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वभिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिपृदन॥१॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

सर्वस्थैव गीताशास्त्रस्थार्थोऽसिष्कध्याय उपसंहत्य सर्वश्च वेदार्थो वक्तत्य इत्येवमर्थोऽयमध्याय आरभ्यते सर्वेषु ह्यतीतेष्वध्यायेषु पूर्वोक्तोऽर्थोऽसिष्कध्यायेऽवगम्यतेऽर्जुनस्तु संन्यासत्यागशब्दार्थं-योरेव विशेष बुभुत्सुरुवाच—संन्यासस्येति। संन्यासस्य संन्यासश्चत्येतद्वे महावाहो, तस्य

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पूर्वरध्यायैर्विसरेण यतस्ततो विश्विसतयोक्तमथं सुखप्रतिपत्त्यथं संक्षेपेणोपसंहत्याभिधानुमध्यायान्तरमवतारयति— सर्वस्यवेति । उपसहत्य वक्तव्य इति सबन्धः । किं चोपनिपत्सु इतस्ततो विस्तृतस्यार्थस्य बुद्धिसीकयार्थमसिम्न-ध्याये सिक्षप्राभिधान कर्तव्यमुपनिपदा गीताना चैकार्थत्वादित्याह—सर्वश्चेति । कथं सर्वोऽपि शास्त्रार्थोऽसिम्न-ध्याये सिक्षप्रापसिद्वते तन्नाह—सर्वेषु हीति । ननु वेदार्थश्चेद्रशेपतोऽत्रोपसित्वहीर्थितसार्हि किमिति त्यागेनैके सम्यासयोगादिति च वेदार्थकदेशविषय प्रश्नप्रतिवचन तन्नाह—अर्जुनस्त्विति । पृथगनयोत्तत्त्व वेदिनुमिच्छामीति ३ गीलकण्डव्याक्या (चतुर्थरी)।

असामष्टादशाध्याच्या प्रथमे उपोद्धातिताना द्वितीये स्त्रिताना शेषे ब्रिंत्पादितानामर्थाना कात्कर्येनोपसहारार्थी-ऽयमन्तिमोऽध्याय आरम्यते । तत्र पूर्वाध्यायान्तेऽश्रद्धया कृत सर्वे व्यर्थमित्युक्तम् । तत्र फठावश्यमावनिश्रय श्रद्धा सा च फठवता कर्मणामेवाङ्ग नतु कर्मिवरहरूपस्य सन्यासस्य भावरूपफठवर्जितस्य । अभावाद्धावोत्पत्तेरयोगात् । तस्माच्छ्रद्धासापेक्षकर्मापेक्षया श्रद्धानपेक्ष सन्यासः श्रेयान् । नचास्थेर्वरूपस्य श्रद्धात्रेविध्यप्रयुक्त सात्तिरकादिमेदेन त्रैविध्य सभवति । येन फले तारतम्य सात् । तत्फलस्य दृष्टविक्षेपनिवृत्तिरूपस्य सर्वत्र तुल्यत्वात् । सच सन्यासो यदि कर्मत्याग एव तिर्हे सिद्ध न समीहितम् । यदि तु तौ भिन्नो तिर्हे तयोर्वेलक्षण्य विचार्यमित्याशयेनार्जुन उवाच—सन्यासस्यति । हे महाबाहो हे हृषीकेश हे केशिनिपृत्नेति बहुकृत्वः सबोधयन् जिज्ञासितेऽर्थेऽत्या-

पूर्वाध्याये श्रद्धात्रैविध्येनाहारयज्ञतपोदानंत्रविध्येन च कर्मिणा त्रविध्यमुक्त सात्त्विकानामादानाय राजसतामसाना च हानाय । इदाना तु सन्यासंत्रेविध्यकथनेन सन्यासिनामि त्रेविध्य वक्तव्य तत्र तत्त्ववोधनानन्तरं य फलभूतः सर्वेकर्म- सन्यास स चतुर्दशेऽध्याये गुणातीतलेन व्याख्यातलान्न सात्त्विकराजसतामसमेदमहिते । योऽपि तत्त्ववोधात्मक् तदर्थं सर्वेकर्मसन्यामस्तत्त्ववुभुत्सया वेदान्तवाभ्यविचाराय भवति सोऽपि 'त्रगुण्यविषया वेदा निक्षंगुण्यो भवार्जुन' इत्यादिना निर्गुणलेन व्याख्यात यस्त्वतुत्पन्नतत्त्ववोधानामनुत्पन्नतत्त्ववुभुत्माना च कर्मसन्यास 'स सन्यासी च योगी च' इत्यादिना गाणो व्याख्यातस्तस्य त्रैविध्यसभवात्तिहरोष वुभुत्युरर्जुन उवाच—अविदुषामनुपजातविविदिषाणा च कर्माधिकृतानामेव ५ माप्योक्कर्पदीपिका ।

नम समाय सोमाय मखार्च्याय मखारये । ऋष्णायाकृष्णरूपाय विष्णवे शभवे नम ॥ १ ॥ पूर्वाध्यायैर्विस्तरेणेतस्ततो विक्षिप्त-तयोक्तमर्थमुपनिषत्सु चेतस्ततो विस्तृतमर्थं सुखप्रतिपत्तये उपसद्दस्य वक्तमयमध्याय आरभ्यते । अतीताध्यायेपूक्तस्य सर्ववेदार्थस्य-सिन्नध्यायेऽवगम्यमानलात् । अर्जुनस्तु सन्यासलागशब्दार्थयो स्व विशेष वुभुत्सुरुवाच । सन्यासस्य सन्यासशब्दार्थस्य त्यागस्य च

### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

न्यासत्यागविभागेन सवगीतार्थस्यहम् । स्पष्टमष्टादशे प्राह परमाथविनिणये ॥ १ ॥

अत्र च 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्पास्ते द्युख वशी । सन्यासयोगयुक्तात्मा' इत्यादिषु कमैसन्यास उपदिष्ट । तथा 'त्यक्ता कमैमजासक नित्यत्मो निराश्रय । सर्वकर्मफळलाग तत कुरु यतात्मवान्' इत्यादिषु च फळमात्रत्यागेन कर्मानुषानसुपदिष्टम् । न च परस्परं विरुद्ध सवद्यः परमकारुणिको भगवानुपदिश्चेत् । अत कमैसन्यासस्य तदनुष्ठानस्य चाविरोधमकार वुभुत्सुरर्जुन उवाच—संन्यासस्यति । मो द्वर्षकिश्च सर्वेन्द्रियनियामक, हे केशिनिषूद्रन केशिनाञ्चो हि महतो इयाकृतेर्देत्यस्य युद्धे मुख व्यादाय भक्षयितुः अभिनवग्रप्ताचार्यस्या ।

अर्जुन बनाय-सम्यासस्रोति । पूर्वमुक्त स स्नागी सच बुद्धिमानिति, तथा 'स सन्यासी च योगी च व विरक्षिः' इसादि । अतस्त्रागिः अ॰ गी॰ ८५

### श्रीमगवानुवाच । काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफललागं प्राहुस्लागं विचक्षणाः॥२॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

भावस्तत्वं याथात्म्यमित्येतद् इच्छामि वेदितुं बातुं त्यागस्य च त्यागशब्दार्थसेत्येतद् हणीकेश पृथगि-तरेतरविभागतः। केशिनिषूद्न केशिनामा हयच्छवा कश्चिद्सुरस्त निष्दितवान्भगवान्वासुदेवस्तेन तन्नामा संबोध्यतेऽर्जुनेन ॥१॥ तत्र तत्र निर्दिष्टौ संन्यासत्यागराब्दौ न निर्न्तुण्डितार्थौ पूर्वेष्वध्या-येष्वतोऽर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय भगवानुवाच-काम्येति । काम्यानामश्वमेधादीनां कर्मणा

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

विशेषणादपृथगर्थस्योरस्तीति गम्यते । बुभुस्सितस्य प्रष्टव्यत्वादेकदेशे तद्भावादुकप्रश्लोपपत्तिरिति भाव ॥ १ ॥ नमु पूर्वेष्वध्यायेषु तत्र तत्र संन्यासस्यागयोरुकःखारिकमिति प्रनस्तो पृच्छयेते ज्ञाते तदयोगात्तत्राह—तत्र तत्रेति । न निर्छुं िठताथीं न निक्रप्टार्थीं न विविक्तार्थावित्यर्थ । बुभुत्सया प्रश्नस्य प्रवृत्तत्वात्प्रष्टुरभिप्राय प्रश्नेन प्रतिपद्य भगवानुत्तरमुक्तवानित्याह-अत इति । पश्चद्वयोपन्यासेन सन्यासत्यागशब्दयोरर्थमेद कथयति-काम्याना-मिति । तत्किमिदानी संन्यासस्यागशब्दयोरात्यन्तिक भिन्नार्थत्व तथा प्रसिद्धिवरोधः स्यादित्याशङ्क्यावान्तरभे-३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

दरं दर्शयति । सन्यासस्य तस्य याथात्म्य त्यागात्पृथग्भूत वेदितुमिच्छामि । त्यागस्य याथात्म्य सन्यासातपृथग्भूत वेदितुमिच्छामीति चकारेणानुवर्त्यते ॥ १ ॥ अत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच—काम्यानामिति । काम्याना रागतः प्राप्ताना पुत्रकामेष्ट्यादीना नतु फलस कामनाविषयत्वात् सर्वस कर्मणः फलवत्त्वनियमात् सर्व कर्म काम्यमेवेति नित्यादीनामपि मुमुक्षोरत्याग स्वादिति सिद्ध न. समीहितमित्याशङ्क्याह—सर्वेति । सर्वेषा नित्यनैमित्तिककाम्याना ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

किंचित्कर्मपरिप्रहेण किचित्कर्मपरिखागो य स लागाशगुणयोगात्सन्यासशब्देनोच्यते एतादशस्यान्त करणशुद्धर्थमविद्वत्कर्मा-धिकारिकर्तृकस्य सन्यासस्य केनचिद्रूपेण कर्मत्यागस्य तत्त्व खरूप पृथक् सात्त्विकराजसतामसमेदेन वेदितुमिच्छामि । त्यागस्य च तत्त्व वेदितुमिच्छामि । किं सन्यासत्यागशन्दौ घटपटशन्दाविव भिन्नजातीयाथौं किवा ब्राह्मणपरिवाजकशन्दाविवैकजाती-यार्थौ । ययायस्तर्हि त्यागस्य तत्त्व सन्यासात्प्रथग् वेदितुमिन्छामि । यदि द्वितीयस्तर्ह्यवान्तरोपाधिभेदमात्र वक्तव्य । एक-व्याख्यानेनैवोभय व्याख्यात भविष्यति । महाबाहो केञ्चिनिषृदनेति सबोधनाभ्या बाह्योपद्रवनिवारणखरूपयोग्यताफलोपधाने प्रदर्शिते । हृषीकेशेखन्तरुपद्रवनिवारणसामर्थ्यमिति मेद । अखनुरागात्सबोधनत्रयम् । अत्रार्जुनस्य द्वौ प्रश्नौ । कर्माधिकारि-कर्तृलेन पूर्वोक्तयज्ञादिसाधम्येण संन्यासश्चन्दप्रतिपाद्यलेन च गुणातीतसन्यासद्वयसाधम्येण त्रेगुण्यसभवासभवाभ्या सशय प्रथमस्य प्रश्नस्य बीज । द्वितीयस्य तु संन्यासत्यागशब्दयो पर्यायत्वात्कर्मफळत्यागरूपेण च वैलक्षण्योक्ते सशयो बीजम् ॥ १ ॥ तत्रान्तिमस्य सूचीकटाह्न्यायेन निराकरणायोत्तरं श्रीभगवातुवाच-काम्याना फलकामनया चोदितानामन्त करण-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । खागशब्दार्थस्य च प्रथगन्योन्यविभागतस्तत्त्व याथात्म्य वेदितु ज्ञातुमिच्छामि । हे महाबाहो इति संबोधयन् तव बाहुतो जातै क्षत्रियै महाबाह् भिरितरैर्बाह्वादिसाध्ये कर्मण्यिषक्वतैरज्ञेश्व कृतस्य सन्यासस्य स्थागस्य च तत्त्व पृथग्वेदितुमिच्छामीति ध्वनयति । सर्वेन्द्रियनियन्तुरन्तर्यामिण सर्वज्ञस्य मद्भिप्रायानुसारेणैतत्कथन सुकरमितियोतयन्नाह—हृषीकेशेति । स्वजनसुखार्थं केश्यादि-दुष्टनिषूदनस्य तव स्वभक्तस्य ममाप्यज्ञाननिषूद्न युक्तमेवेति सूचयन्सबोधयति केश्विनिष्द्रनेति ॥ १ ॥ एव पृष्टो ज्ञातार्जुनाभिप्राय सर्वेष्वध्यायेषु तत्रतत्र निर्दिष्टौ संन्यासत्यागराब्दौ न विविक्तार्थावित्यतः प्रश्नीचित्य मला तित्रर्णयाय श्रीमगवानुवाच । काम्याना खर्गोदिकामनाप्रयुक्तानामश्वमेघादीना कर्मणा न्यास परित्याग सन्यास सन्यासशब्दार्थमनुष्ठेयलेन प्राप्तानामनुष्ठान कवय पण्डिता केचिद्रिदुर्विजानन्ति । निस्नैमित्तिकानामनुष्ठीयमानाना सर्वकर्मणामात्मसबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परिस्याग सर्वकर्मफलस्याग त खाग खागराब्दार्थ विचक्षणा निपुणा पण्डिता कथयन्ति । नतु निखनैमित्तिकाना कर्मणा फलाभावाद्वन्ध्यापुत्रस्य खागइव

६ श्रीघरीव्याख्या। मागच्छतोऽत्यन्त न्यांत मुखे वामवाई प्रवेदय तत्क्षणमेव विवृद्धेन तेनैव बाहुना कर्कटिकाफळवत्त विदार्थ निष्ट्रितवान् । अतएव हे महाबाही इतिसवीधनम् । सन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्व पृथग्विवेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १ ॥ तत्रोत्तर श्रीभगवानुवाच--काम्याना-मिति । 'पुत्रकामो यजेत' 'खर्गकामो यजेत' इत्येवमादिकामोपवन्धेन विहिताना काम्याना कर्मणा न्यास परित्याग सन्यासं कवयों

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । सन्यासिनोर्द्रयो अवणाद्विकेषिजज्ञासीरय प्रश्न ॥ १ ॥ अत्रोत्तर श्रीसगवाद्यवाच-कास्यानामिति । कास्यान्यप्रिष्टोमादीनि । सर्वकर्मेति

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

न्यासं परित्यागं संन्यासं संन्यासश्चन्धंमनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्याननुष्ठानं क्रवयः पण्डिताः के नििद्विद्वर्वि-जानन्ति नित्यनैमित्तिकानामनुष्ठीयमानाना सर्वकर्मणामात्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्मफलल्यागस्तं प्राहुः कथयन्ति त्यागं त्यागशब्दार्थं विचक्षणाः पण्डिताः । यदि काम्यकर्म-परित्यागः फलपरित्यागो वार्थो वक्तव्यः सर्वेथा परित्यागमात्रं संन्यासत्यागशब्दयोरेकोऽर्थः स्यात् , न घटपटशब्दाविव जात्यन्तरभूतार्थौ । ननु नित्यनैमित्तिकाना कर्मणां फलमेव नास्तीत्याहुः कथमु-च्यते तेषा फलत्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । नैष दोषः, नित्यानामपि कर्मणा भगवता फल-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

देऽपि नात्यन्तिकभेतोऽस्तीत्याह—यदीति । पुत्राभावाद्दन्ध्यायास्तत्त्यागायोगवित्तयनैमित्तिककर्मणामफळाना फळ स्वागानुपपत्तेरुक्तस्त्यागशब्दार्थो न सिज्यतीति शङ्कते—नन्विति । नित्यनैमित्तिककर्मफळस्य वन्ध्यापुत्रसादश्या-भावात्तत्त्यागसंभवादुक्तस्त्यागशब्दार्थं सभवतीति समाधत्ते—नैष दोष इति । भगवता तेषा फळवत्त्वमिष्टमित्यत्र

### ३ नीलकण्ठच्याख्या (चतुर्घरी)।

कर्मणा फलत्यागमेव त्याग विचक्षणा प्राहुर्न खरूपतस्त्याग प्राहु । अतो न त्विदृष्ट सन्यास सिद्ध्यतीत्यर्थ । अय-माशय — यद्यपि सन्यासत्यागशब्दौ निवृत्तिमेव बृत तथापि सा वैराग्याद्वा कायकेशमयाद्वा मोढ्याद्वा भवतीति तत्कार-णाना सात्त्विकादिभेदेन मिन्नत्वात्तस्या अपि सात्त्विकराजसतामसभेदेन त्रैविध्य त्रिविधश्रद्धाप्रधानत्व च दुर्वारम् । नचा-विरक्तोऽश्रद्धधानश्र त्यक्तकर्मापि दृष्टविक्षेपहीनो दृश्यते । यथोक्त वार्तिकाचार्यैः 'प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुना कल-होत्सुकाः । सन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसदृषिताशया । १ इति । तसादिवरक्तकृतसन्यासापेक्षया निष्कामकर्माचरणमेव

### ध मञ्जसूत्रमीच्याख्या ।

शुद्धावनुपयुक्तानां कर्मणामिष्टिपशुसोमादीनां न्यास लाग सन्यासं विदुर्जानन्ति कवय स्क्ष्मदिशान केचित् । 'तमेत वेदानुक्चनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन दानेन तपसाऽनाह्मकेन' इति वाक्येन वेदानुक्चनशब्दोपलक्षितस्य ब्रह्मचारिधर्मस्य यहादानशब्दाभ्यामुपलक्षितस्य गृहस्थधर्मस्य तपोऽनाह्मकहान्दाभ्यामुपलक्षितस्य वानप्रस्थधर्मस्य निल्ख्य निल्लेन निल्लिविहितेन पापक्षयेण द्वारेणात्मज्ञानार्थल बोध्यते । नच विनियोगवैयर्थ्यं 'ज्ञानमुत्पद्यते पुसा क्षयात्पापस्य कर्मण ' इल्लेनेन लब्धलादिति वाच्यम्, विनियोगाभावे हि सल्लिप निल्लकर्मानुष्ठाने ज्ञान स्याद्वा न वा स्यात्, सित तु विनियोगे ज्ञानमवस्य भवेदेवेति नियमार्थलात् । तस्माक्षिलकर्मणामेव वेदने विविदिषाया वा विनियोगात् सत्त्वशुद्धिविविदिषोत्पिप्त्वेकवेदनाथिना निल्लान्येव कर्माणि भगवदर्पणबुद्धाऽनुष्ठेयानि । काम्यानि तु सर्वाणि सफलानि परिल्लाज्यानीलेक मतम् । अपरं मत सर्वकर्मफलल्लाग प्राहुस्लाग विचक्षणा , 'सर्वेषा काम्याना निल्लाना च प्रतिपदोक्तफलल्लाग सत्त्वशुद्धिविविदिषासयोगेनानुष्ठान विचक्षणा विचारकुक्षलस्लाग प्राहु । 'ल्लादिरो यूपो भवति, ल्लादिरं वीर्यकामस्य यूप करोति' इल्लन्न यथैकस्य खादिरलस्य क्रतुप्रकरण-पाठात्फलस्योगाच कल्ल्यल पुरुषार्थल च प्रमाणमेदात्, तथाऽभिहोनेष्टिपशुसोमानां सर्वेषामपि शतपथपिठताना स्वोत्पित्तिन स्वोत्पित्तिन स्वोत्पात्ति स्वाप्तिमान स्वोत्पात्ति स्वाप्तिमान स्वोत्पात्ति स्वाप्तिमानां स्वोत्पात्ति स्वाप्तप्ति स्वाप्तप्तिन स्वोत्पात्ति स्वाप्तप्तिन स्वोत्पात्ति स्वाप्तप्तिन स्वाप्तप्रविताना स्वोत्पत्तिन

### ५ माष्योत्कर्षदीयिका ।

तेषा फललागासभवादुक्तस्त्यागशब्दार्थों न युक्त इतिचेदुच्यते । यद्यपि खर्गकाम पशुकाम इलादिवत् 'सध्यामुपासीत' 'यावजी-वमित्रहोत्र जुहोति' इलादिषु फलविशेषो न श्रूयते तथाप्यपुरुषार्थे व्यापारे प्रक्षावन्त प्रवर्तयितुमशक्कुवन्विधिर्विश्वजिष्यायेन किन्निप फलमाक्षिपत्येव । श्रूयते च निलादिषु फल 'मर्व एते पुण्यलोका भवन्ति कर्मणा पितृलोक , धर्मेण पापमपनुदति' इलेवमादिषु । वक्ष्यति च भगवान् 'अनिष्टामिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम् । भवललागिना प्रेत्य नतु सन्यासिना कचित्' इति । तसा-द्युक्तमुक्त सर्वकर्मफललाग प्राहुस्लाग विचक्षणा इति । नचैवमपि निष्फलेषु कर्मस्वप्रवृत्तिरेव प्राप्तिति वाच्यम् । सर्वेषामि कर्मणा सयोगपृथक्लेव 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन दानेन तपसाऽनाशकेन' इति श्रुला विविदिषार्थतमा विनि-

### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

विदु सम्यक्फले सह सर्वकर्मणामि न्यास सन्यास पिण्डता विदु जानन्तीलर्थ । सर्वेषा काम्याना नित्यनैमित्तिकानां च कर्मणा फलमात्रत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणा निपुणा नतु स्वरूपत कर्मलागम् । नतु नित्यनैमित्तिकाना फलाश्रवणादिवद्यमानस्य फलस्य कथ तथा स्थात् , निह वन्ध्याया पुत्रत्याग संभवति । उच्यते । यद्यपि स्वर्गकाम प्रशुकाम इत्यादिवत् 'अहरह सध्यामुपासीत' 'यावज्जीवमित्रिहोत्र जुहोति' इत्यादिषु फलविशेषो न श्रूयते तथाप्यपुरुषाथे न्यापारे श्रेक्षावन्त प्रवर्तेयितुमशक्तुवन्विध 'विश्वजिता यजेत' इत्यादिष्विव सामान्यत किमिष फलमाक्षिपलेव । नचातीव ग्रुरुमत श्रद्धपा स्वसिद्धिरेव विधे प्रयोजनिमिति मन्तिन्यम् , पुरुष-

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सर्वेजां नित्यनैमित्तिककास्याना कर्मणा क्रियमाण्यवेऽपि फळलागस्याग । अक्र चाध्याये यदविष्टमवळा वक्रस्यमस्ति साम्राक्तनैरेव

# १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

वस्वस्थेष्टत्वात् । वक्ष्यति हि भगवाननिष्टमिति नतु संन्यासिनामिति च । संन्यासिनामेव हि केवलं कर्मफलासंबन्धं दर्शयन्नसंन्यासिना नित्यकर्मफलप्राप्ति 'भवत्यत्यागिनां प्रत्य' इति दर्शयति

#### २ आनन्दगिरिष्याख्या।

वाक्यशेषमनुकूलयति—वक्ष्यतीति । तर्हि संन्यासिनामसन्यासिनां च नित्याचनुष्ठायिनामिनशेषेण तत्फल स्यादिति चेन्नैवेत्याह—नित्विति । वक्ष्यतीत्यनुकर्षण चकारार्थ । प्रसक्तस्य वचसोऽर्थं प्रकृतोपयोगित्वेन सगृद्ध स्यारयति—संन्यासिनामिति ॥ २ ॥ काम्यानि वर्जयित्वा नित्यनैमित्तिकानि फलाभिलाषाहते कर्तव्यानीत्युक्त पक्ष प्रतिपक्ष-

श्रेय इत्याशयेन भगवता काम्यकर्मत्यागः सन्यासत्वेन नित्यादिकर्मणा फलानभिसघानं च त्यागत्वेन स्त्यत इति । तस्मादश्रद्धया कृत सन्यासोऽप्यसन्नेवेति सन्यापाद्धसणः स्थानमिति स्मृत खफल दातु न समर्थ इति यक्तमुक्त भगवता अश्रद्धया कृतं सर्वे व्यर्थमिति । यक्तु नित्यानामेव विविदिषायोगात्काम्याना खरूपतोऽपि त्याग पूर्वार्ध-सार्थ । सर्वेषा कर्मणा फलतस्त्याग इत्युक्तरार्धार्थ इति व्याख्यान पक्षद्वयप्रदर्शनपर तदिग्रमेण श्लोकेन पौनरु-

#### ४ मधुसूदनीन्याख्या।

विधिसिद्धाना तत्तत्फलसयोग प्रत्येकवाक्येन विविदिषासयोगश्च यज्ञादिवाक्येन कियत इत्युपपन्न, 'एकस्य तूभयलेन सयोग पृथक्त्व' इति न्यायात् । तदुक्त सक्षेपशारीरके 'यज्ञेनेत्यादिवाक्य शतपयविद्वित कर्मगृन्द गृहीला स्वोत्परयान्नानिद्ध पुरष्विविदिषामात्रसाध्ये युनक्ति' इति । तस्मात्काम्यान्यपि फलाभिसिधमकृलाऽन्त करणशुद्धये कर्तव्यानि । नद्यमिहोत्रादिकर्मणा स्वत काम्यलनित्यलक्षपो विशेषोऽस्ति पुरुषाभित्रायमेदकृतस्तु विशेष फलाभिसिधत्यागे कृतस्त्य । नित्यकर्मणा च प्राति-स्विकफलसङ्काव 'अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फल' इत्यत्र वश्यति । नित्यानामेव विविदिषासयोगेन काम्याना कर्मणां फलेन सद्द स्वरूपतोऽपि परित्याग पूर्वार्धस्यार्थ । काम्याना नित्याना च सयोगपृथक्लेन विविदिषासयोगात्तद्र्यं स्वरूपतोऽगुष्ठानेऽपि प्रातिस्वकफलाभिसन्धिमात्रपरित्याग इत्युक्तरार्थस्यार्थ । तदेतदाहुवार्तिककृत 'वेदानुवचनादीनामैकात्म्यज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन नित्याना वश्यते विवि ॥ यद्घा विविदिषार्थल सर्वेषामपि कर्मणाम् । तमेतमिति वाक्येन सयोगस्य पृथक्तत ॥' इति । तदेव सफलकाम्यकर्मत्याग सन्यासशब्दार्थ । सर्वेषामपि कर्मणा फलाभिसन्धित्यागस्त्यागशब्दार्थं इति न घटपटशब्दयोरिव सन्यासत्यागशब्दयोभिन्नातीयार्थल किंतन्त करणशुद्धार्थकर्मानुष्ठाने फलाभिसन्धित्याग इत्येक 
५ माष्योक्कवदीपिका ।

योगात् । तदुक्त सुरेश्वराचार्ये 'वेदानुवचनादीनामैक्यारम्यज्ञानजन्मने । तमेतमिति वाक्येन निखाना वक्ष्यते विधि ॥ यद्वा विविदिषार्थंल सर्वेषामि कर्मणाम् । तमेतमिति वाक्येन सयोगस्य पृथक्लत ॥'इति । तथाच चतुर्योध्यायस्थ पारमर्षं सूत्र 'एकस्य त्मयत्वे सयोगपृथक्लम्' इति 'खादिरो यूपो भाति' 'खादिर वीर्यकामस्य यूप कुर्वात' इस्रत्रैकस्य सादिरलस्योभयले कल-थंलपुरुषार्थंलरूपोभयात्मकले वचनद्वयेन कतुरोषलफलरोषलसयोगमेदावगमान्न निस्नानिस्ययोगविरोध तथा सर्वेषा कर्मणा स्रोत्पत्तिविधिसिद्धानां प्रस्रोक वाक्येन तत्तत्फलसयोगः तमेतमितिवाक्येन विविदिषासयोगश्च सिद्धात इति ॥ २ ॥ काम्यानि

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

प्रवृत्त्यनुपपतेर्दुंष्विरहरत्वात् । श्रूयते च निखादिष्विष फलम्-'सर्व पते पुण्यलोका भवन्ति' इति, 'कर्मणा पितृलोक ' इति, 'धर्मण पापमपनुदिति' इत्येवमादिषु । तसाबुक्तमुक्त 'सवकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा ' इति । ननु फलत्यागेन पुनर्षि निष्फलेषु कर्मस्त्रश्रृत्तिरेव स्थात्तव्य, सर्वेषामिष कर्मणा स्थोगपृथक्तवेन विविदिषार्थतया विनियोगात् । तथाच श्रुति -'तमेतमात्मान वेदानुवचनेन श्राह्मणा विविदिषन्ति यहेन दानेन तपसानाशकेन' इति । अत प्रतिपदोक्त सर्व फल बन्धकत्वेन त्यक्तवा विविदिषार्थं सवक-मानुष्ठान घटत पव । विविदिषा च नित्यानित्यवस्तुविवेकेन निवृत्तदेहाभिमानतया बुद्धे प्रत्यवप्रवणता । तावत्पर्यन्त च सत्त्वशुद्धार्थं श्रानाविरुद्ध यथोन्तितमावद्यक कर्म कुर्वतस्तरफलत्याग एव कवत्यागो नाम न स्वरूपेण । तथाच श्रुति,-'कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे-च्छत समा ' इति । तत पर तु सर्वकर्मनिवृत्ति स्वत एव भवति । तदुक्त नैष्कर्म्यसिद्धौ-'प्रत्यवप्रवणता बुद्धे कर्माण्युत्पाध श्रुद्धित । कृतार्थान्यस्त्रमायान्ति प्रावृद्धन्ते घना इव' इति । उक्तच भगवता-'यस्त्वात्मरिदिव स्यादात्मतृप्तश्र मानव । आद्रमन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते हिते । विसिष्ठेन चोक्तम्-'न कर्माणि स्रजेद्योगी कर्मभिरत्यव्यते द्यसौ । कर्मणो मूलभूतस्य सकरपस्येव नाञ्चतः' इति । ज्ञाननिष्ठाविष्ठेपकत्वमालक्ष्य स्थलेद्धा । तदुक्त श्रीमगवता भागवते-'तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विदेव यावता । मत्कथाश्रव-पादौ वा श्रद्धा यावत्र जायते ॥ ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षक । सलिक्षानाश्रमारस्वत्व चरेदविधिगोचर ' इत्यादि ॥ अल-मतिप्रसक्ते । प्रकृतमनुसराम ॥ २ ॥ अविदुष फल्लागमात्रमेव स्थाशक्तद्योग व कर्मत्याग इत्यतिदेव मतान्तरिनरासेन दृढीकर्तुं मत-

अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।
 तत्र अवद्भृद्धभास्करादिभिवितत्य विमृष्टमिति किमसाक तद्रुदार्थप्रकाशनमात्रप्रतिज्ञानिर्वाहणसाराणा पुनरुक्तप्रदर्शनप्रयासेन ॥ २ ॥

# खाज्यं दोषवदिखेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न खाज्यमिति चापरे॥३॥

# १ श्रीमच्छाकरसाच्यस् ।

॥ २ ॥ त्याज्यं दोषेति । त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद्दोषोऽत्यास्तीति दोषवत् । किं तत् कर्मं बन्धद्देतुत्वा-त्सर्वमेव । अथवा दोषो यथा रागादिस्त्यज्यते तथा त्याज्यमित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः पण्डिताः सांख्यादिदृष्टिमाश्चिता अधिकृतानां कर्मिणामपीति । तत्रैव यञ्चदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे । कर्मिण प्वाधिकृतानपेकृत्यते विकल्पा नतु ज्ञाननिष्ठान्वयुत्थायिनः संन्यासिनोऽपेकृय । ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोकेति कर्माधिकाराद्योद्धृता ये न तान्त्रति चिन्ता । नतु कर्मयोगेन योगिनामित्यधिकृता पूर्व विभक्तनिष्ठा अपीद्द सर्वशास्त्रोपसंद्दारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्तामिति । न, तेषा मोद्दुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः । न काय- हेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या आत्मनि पश्यन्ति, इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेनैव दर्शितत्वात् ।

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

निराशेन दृढियतु विप्रतिपत्तिमाह—स्याज्यमिति । कर्मण सर्वस्य दोषवत्ते हेतुमाह—बन्धेति । दोषविद्येतहृष्टान्तत्वेन व्याच्छे—अथवेति । कर्मण्यनिष्ठतानामकर्मिणामेव कर्म त्याज्य कर्मिणां तत्त्रागे प्रत्यवायादित्याशङ्काह—अधिकृतानामिति । निह तेषामपि कर्म त्यज्ञता प्रत्यवायो हिंसादियुक्तस्य कर्मणोऽनुष्ठाने पर प्रत्यवायादिति भाव । साख्यादिपक्षसमाप्तावितिशब्द । मीमासकपक्षमाह—तञ्जेवेति । कर्माधिकृतेष्वेवेति यावत् ।
कर्म नित्य नैमित्तिक च । काम्याना कर्मणामित्यारम्य श्लोकाम्यां कर्मिणोऽकर्मिणोऽधिकृताननिष्ठकृताश्चापेश्य दर्शितविकल्पानां प्रवृत्तिरित्याशङ्काह—कर्मिण इति । एवकारव्यवच्छेषमाह—नित्वि । तदेव स्पुटयित—ज्ञानेति ।
कर्माधिकृताना ज्ञाननिष्ठातो विभक्तनिष्ठावत्तेन पूर्वोक्तानामपि शास्त्रार्थोपसहारे पुनर्विचार्यत्ववज्ञाननिष्ठानामपि
विचार्यत्वमञ्जाविरुद्वमिति शङ्कते—निव्वति । साख्याना परमार्थज्ञाननिष्ठानां नात्र विचार्यतेत्युत्तरमाह—न
तेषामिति । ननु तेषामपि स्वारमि क्रेशदुःखादि पत्रयता तदनुरोधेन राजसकर्मत्यागसिद्वेविचार्यत्व नेत्याह—
न कायेति । तत्र क्षेत्राध्यायोक्त हेत्करोति—इच्छादीनामिति । स्वारमि साख्यादीना क्रेशाद्यप्रतीतौ फांल

१ नीक्षण्याक्या( पद्यपेरी)।

त्त्रयमावहतीत्युपेक्षितम् ॥ २ ॥ इदमेव पक्षद्रयमाह—त्याज्यिमिति । एके मुख्या मनीविणो मनोनिम्रहसमर्था परमात्मनि उत्पन्नविविदिषाणा पुरुषाणा दोषवत् रागादयो यथा त्याज्यास्तद्वत् कर्म त्याज्यमिति प्राहु. । अपरे तु

४ मधुस्दनीच्याक्या।
एवार्थं उमयोरिति निर्णात एक प्रश्नोऽर्जुनस्य ॥ २ ॥ अधुना द्वितीयप्रश्नप्रतिवचनाय सन्यासत्यागशब्दार्थस्य त्रैविध्य निरूपयितु तत्र विप्रतिपत्तिमाह—सर्वं कर्म बन्धहेतुलात् दोषवहुष्टमत कर्माधिकृतैरिप कर्म त्याज्यमेवेलेके मनीषिण प्राहु ।
५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

वर्जियला निस्यनैमित्तिकानि फलाभिसिं विना कर्तव्यानीत्युक्त पक्ष प्रतिपक्षनिरासेन द्रवियित्त विप्रतिपत्तिमाह—स्याज्यमिति । दोषोऽस्यास्तीति दोषवत् बन्धहेतुलात् । सर्वमेव कर्म खाज्य खक्तव्य दोषो रागादिर्यथा खज्यते तद्दत्याज्यमिति वा ।
एकं मनीषिणो बुद्धिमन्त पण्डिता साख्यदृष्टिमाश्रिता अधिकृते कर्मिभिरिप सर्व कर्म खाज्यमिति प्राहु कथयन्ति । ननु अधिकृताना कर्मिणां कर्मेखाग प्रख्वायजनक कथ प्राहुरितिचेत् हिंसादियुक्तकर्मखागे तेषामि प्रख्वायाभाव तदनुष्ठाने परं प्रख्वाय
चाभिप्रेखेति गृहाण । परे मीमासकदृष्टिमाश्रिता यज्ञदानतप कर्म न खाज्यम् 'अभीषोमीय पश्चमालमेत' इस्यादिविविवोधितिहिंसातिरिक्तिहिंसानिषेधे 'न हिंस्यात्सर्वाभृतानि' इति वाक्यस्य सार्थक्याद्विधिबोधित कर्म न प्रख्वायावह प्रत्युत विहित्त्यागएव प्रख्वायावह इत्यत सर्व कर्म न खक्तव्यमिति प्राहु । अधिकृतान्कर्मिण एवापेक्ष्येते विकल्पा नतु ज्ञाननिष्ठान् खक्तसर्वपरिप्रहान् ।
ज्ञानयोगेन सांख्याना निष्ठा मया प्रोक्तिति कर्माधिकारविनिर्मुक्तान् सन्यासिनोपेक्ष्य । नतु कर्मयोगेन योगिनामिखिधकृता कर्म

मेद दर्शयति—स्याज्यसिति । दोषवर्षिसादिदोषवर्त्तेन वन्धकमिति हेतो सर्वमिष कमै त्याज्यमित्येके साख्या प्राहुमैनीषिण इत्यस्याय साव - 'न हिंस्यात्सर्वभूतानि' इति निषेध पुरुषस्यानथेहेतुर्हिसेत्याह । 'अभीषोमीय पशुमालमेत' इत्यादिप्राकरणिको विधिस्तु हिंसाया-क्रत्युकारकत्वमाह । अतो भिन्नविषयत्वेन सामान्यविशेषन्यायागोत्तरत्वाद्वाध्यवाधकता नास्ति । इन्यसाध्येषु च सर्वेष्विष कभैसु हिंसादे संभवात्सर्वमिष कभै त्याज्यमेवेति । तदुक्तम्-'दृष्ट्वदानुश्रविक स द्यविशुद्धिश्रयातिशययुक्त ' इति । अस्यार्थं -उपायो ज्योतिष्टोमादि-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । तद्त्रीय विश्लेचनिर्णयाय मत्तान्युपन्यस्यति—त्याज्य होषवदित्यादिना । दोषविद्धित्ताहिसस्वात्पापयुक्त तत्फळ त्याज्य न सर्वे श्रुभफळिमिति

## १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

अतस्ते न कायहे शादु 'खभयात्कर्म परिखजिन्त । नापि ते कर्माण्यात्मिन पश्यन्ति । येन नियतं कर्में मोहात्परिखजेयु । गुणाना कर्म नैव किंचित्करोमीति हि ते संन्यस्यन्ति । सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यस्यादिभिहिं तस्वविदः संन्यासप्रकार उक्तः । तस्याद्येऽचिष्ठताः कर्मण्यनात्मविदो येषां च मोहास्यागः संभवति कायहे श्वभयाद्य त पव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्द्यन्ते कर्मिणामनात्मश्चानां कर्मेफळत्यागस्तुत्यर्थम् । सर्वारम्भपरित्यागी मौनी संतुष्टो येन केनचिद्निकेतः स्थिरमितिरिति गुणातीतळक्षणे च परमार्थसंन्यासिनो विशेषितत्वात् । वस्यति च श्वानस्य या परा, निष्ठति । तस्याज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो नेह विविधिता । कर्मफळत्याग पव सान्तिकत्वेन गुणेन नामसत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्यः सर्वकर्मसंन्यासः । सर्वकर्मसंन्यासासंभवे च नहि देहभृतेति हेतुवचनान्मुख्य पवेति चेत् । न, हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् । यथा त्यागाच्छान्तिरनन्वरिति कर्मफळत्यागस्तुतिरेच यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाद्यक्तिमन्तमर्जुनमन्नं प्रति विधानात्तथेन

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तसाह—अत इति । ननु तेषां क्केशाचदशंनेऽपि स्वात्मिन कर्माणि पश्यतां तस्यागो युक्तसेषां कायक्केशादिकरत्वाक्षेत्राह—नापीति । अज्ञाना मोहमाहात्स्याक्षेयतमपि कर्म त्यक्त शक्य न तस्विदा स्वात्मिन कर्माव्यगंनेन
तस्यागे हेत्वभावादिति मत्वाह—मोहादिति । कथ वर्हि तेषामात्मिन कर्माण्यपश्यतां प्राध्यभावे तस्याग
सन्यासस्त्राह—गुणानामिति । अविवेकप्राप्तानां कर्मणा त्यागस्त्रस्विदामित्युक्त स्वारयन्त्रप्राप्तप्रतिषेध प्रत्या
दिशति—सर्वेति । तस्विदामन्नाविचार्यत्वे फिलतमाह—तस्मादिति । येऽनात्मविद्स एवेत्युक्तरत्र सबन्ध ।
कर्मण्यधिकृतानामनात्मविदा कर्मत्यागसभावना दृश्येवति—येषा चेति । तन्निन्दा कुन्नोपयुक्तत्याशङ्काह—
कर्मिणामिति । किंच परमार्थसन्यासिना प्रशस्त्रत्वोपलम्भान्न निन्दाविषयत्वमित्याह—सर्वेति । किचान्नापि
सिद्धि प्राप्तो यथेत्यादिना ज्ञाननिष्ठाया वस्यमाणत्वाक्तद्वां नेह विचार्यतेत्याह—वस्त्र्यतिति । कर्माधिकृतानामेवात्र
विवक्षितत्व न ज्ञाननिष्ठानामित्युपसहरति—तस्मादिति । ननु सन्यासश्चद्देन सर्वकर्मसन्यासस्य प्रहण गौण
मुख्ययोमुंख्ये कार्यसंप्रत्यादन्यथा तदसभवे हेत्किवैयर्थ्याद्प्राप्तप्रतिषेधादिति शङ्कते—सर्वेति । नेद हेतुवचन
सर्वकर्मसन्याससभवसाधक कर्मफलत्यागस्तुतिपरत्वादिति परिहरति—नेत्यादिना । एतदेव द्वान्तेन स्पष्टयति—
यथेति । द्वान्तेऽपि यथाश्रुतार्थत्व किं न स्वादित्याशङ्काह—यथोक्तिति । निह फलत्यागादेव ज्ञान विना

ह नीककण्यस्था (चतुर्वरी)।

विविदिषार्थिना यज्ञादिक न त्याज्यमिति वा प्राहुरित्यनुवर्तते । तथाच द्विविधाः श्रुतय उपलम्यन्ते 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' 'कुर्वक्षेत्रेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः' इत्याद्याः । अविद्वद्विषयमेवैत-

४ मधुमृद्दमीव्याख्या । यद्वा दोषवद्दोष इव यथा दोषो रागादिरत्यज्यते तद्वत्कमं त्याज्यमनुत्पन्नबोधैरनुत्पन्नविविदिषै कर्माधिकारिभिरपीलेक पक्ष । ५ माष्योत्कर्षदीपिका ।

कुर्वन्त' पूर्व विभक्तिष्ठा अपि इह शाब्रोपसहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा साख्या अपि ज्ञानिष्ठा विचार्यन्ताम्। एवच सन्यासिनोपेश्य नलेते विकल्पा इत्युक्तमनुपपन्नमितिचेन्न गुणाना कर्म। 'नैव किचित्करोमीति' 'कर्माण्यात्मन्यपर्यन्त' इच्छादीनि च
क्षेत्रधर्मत्वेनैव पर्यन्तो नियत कर्म मोहात्परिखनित कायक्षेत्राहु खभयाद्वा कर्म परिखनन्तीति वक्तुमञ्चक्यत्वेन तेषा मोहदु खनिमित्त्वागानुपपत्ते । 'सर्वकर्माण मनसा सन्यस्थात्ते सुख वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्' इत्यादिभिस्तत्त्वविदां
सन्यासप्रकारस्थोक्तवाच। नन्दाहतवचने मनसेत्युक्तवात् न कायिकादीना सन्यास , सर्वकर्माणीति विशेषितवात्सर्वेषामिति चेन्न।
मानसानामेव सर्वेषामिति तदर्थात्। कायादिव्यापाराणा कारणानि वर्जयिवाऽन्यानि सर्वाण कर्माण मनसा सन्यस्थेति तद्थीं
आह्य इति चेन्न। उक्तकुकल्पनया नैव कुर्वन्न कारयिन्नति विशेषणानर्थक्यप्रसङ्गात्। ननु सर्वकर्मसन्यासोय मरिष्यतो भगवतोक्तो
न जीवत इतिचेन्न। नवद्वारे पुरे देही आत्त इति विशेषणानुपपत्तस्यादुदाहतवचनादिभिस्तत्त्वविद सन्यासप्रकारस्थोक्तवात्।

६ श्रीधरीव्याक्या। सोऽपि दृष्टोपायवद्भुक्पाठादनुश्र्यत इत्यनुश्रवो वेदस्तद्वोषितः। तत्राविशुद्धिर्हिसा तया क्षयो विनाशः। अभिहोत्रज्योतिष्टोमादिजन्यस्वर्गेषु तारतम्य च वर्तते। परोत्कर्षस्तु सर्वान्द्व खीकरोति। अपरे तु मीमांसका यश्चादिक कर्मे न त्याज्यमिति प्राहु। अय भाव —क्रत्वर्थाप सतीय हिंसा पुरुषेणैव कर्तव्या सा चान्योदेशेनापि कृता पुरुषस्य प्रत्यनायहेतुरेन। तथाहि विधिविषयस्य तदुदेशेनानुष्टान विधन्ते तादर्थ्यळक्षण-

७ अभिनवगुताचार्यन्याख्या । केचित्त्याभे विशेष मन्यन्ते साख्यगृज्ञा इव । अन्येतु सीमासककञ्जकात्तप्रविद्या ऋत्वर्थी हि सास्त्राद्वगम्यत इति । तथा 'तम्रामा वैदिकी

# निश्चयं शृणु मे तत्र लागे भरतसत्तम । लागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

दमि निह देहभृता शक्यिमिति कर्मफललागस्तुलार्थ वचनम्। न सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वश्व कारयन्नालः इत्यस्य पक्षस्यापवादः केनचिइशियतु शक्यः। तसात्कर्मण्यधिकृतान्प्रत्येवैष संन्यासत्यागविकल्पः। ये तु परमार्थदिशानः साल्यास्तेषां ज्ञाननिष्ठायामेव सर्वकर्मसंन्यासलक्षणा-यामिधकारो नान्यत्रेति न ते विकल्पार्हाः। तथोपपादितमसाभिर्वेदाविनाशिनमित्यसिन्प्रदेशे तृती-यादौ च ॥ ३ ॥ तत्रैतेषु विकल्पभेदेषु—निश्चय श्रुण्ववधारय मे मम वचनात्तत्र लागे त्याग-

२ आनन्दगिरिच्याख्या।

मुक्तिर्युक्ता मुक्तेज्ञांनैकाधीनत्वसाधकश्चितिस्मृतिविरोधादद्वेष्टेत्यादिना चानन्तरसेव ज्ञानसाधनविधानानर्थक्यादत-स्त्यागस्तुतिरेवात्र माझेल्थ्यं । दृष्टान्तगतमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयित—तथिति । प्रागुक्तपक्षापवादिविवक्षया दृत्केन् भुंख्यार्थत्वमेव कि न स्यादित्याशङ्क्य तद्पवादे हेत्वभावान्मैवमित्याह—न सर्वेति । न चेयमेव हेत्किस्तद्पवादि-कान्यथासिद्धेरुक्तत्वादिति भाव । मुख्यमन्यासापवादासभवे सन्यासत्यागिकक्ष्यस्य कथ सावकाशतेत्याशङ्काह—तस्मादिति । ज्ञाननिष्ठान्प्रत्युक्तविकटपानुपपत्तो कुत्र तेपामधिकारस्तत्राह—ये त्विति । सन्यासिना विकल्पानर्थने ज्ञाननिष्ठायामेवाधिकारस्य भूय सु प्रदेशेषु साधितत्वात्र साधनीयत्वापेक्षेत्याह—तथेति ॥ ३ ॥ कर्माधि-कृतान्प्रत्येवोक्तविकल्पप्रवृत्तावपि कुतो निर्धारणसिद्धिस्तत्राह—तन्नेति । तमेव निश्चय दर्शयितुमादौ त्यागनतमवान्तरविभागमाह—त्यागो हीति । नचु त्यागसन्यासयोहभयोरि प्रकृतत्वाविशेषे त्यागस्वैवावान्तरविभागाभिधाने

३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्घरी)। त्यक्षद्वयम् । विदुषा तु कर्मसु प्रवृत्तिकारणसाज्ञानस्य नष्टत्वात्स्वत सिद्ध एव त्याग इति न तान्प्रति कर्मविधिर्वा तन्यागविधिर्वा प्रवर्तते । यथोक्त 'न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्मभिस्त्यज्यते ह्यसौ' इति ॥ ३ ॥ निश्चयमिति । तत्र कर्मणा त्यागात्त्यागविषये विप्रतिपत्तौ सत्या प्रथमोपात्ते त्यागिवषये मे मद्भचनान्निश्चय ग्रुणु । हि यसात् हे

ध मधुस्त्नीव्याख्या।
अत्र द्वितीय पक्ष कर्माधिकारिभिरन्त करणशुद्धिद्वारा विविदिषोत्पत्त्यर्थं यज्ञदानतप कर्म न स्याज्यमिति चापरे मनीषिण
प्राहु ॥ ३ ॥ एव विप्रतिपत्तौ तत्र लया पृष्टे कर्माधिकारिकर्तृके सन्यासत्यागशब्दाभ्या प्रतिपादिते त्यागे फलाभिसन्धिपूर्वककर्मत्यागे मे मम वचनान्निश्चय पूर्वाचार्ये कृत शृणु । हे भरतसत्तम, कि तत्र दुर्श्चेयमस्तीत्यत आह—हे पुरुषव्याघ्र
पुरुषश्रेष्ठ, हि यस्मात् त्याग कर्माधिकारिकर्तृक फलाभिसन्धिपूर्वककर्मत्यागिस्त्रविधित्रकारस्तामसादिमेदेन सप्रकीर्तित ।
अथवा विशिष्टाभावरूपस्त्यागो विशेषणाभावाद्विशेष्याभावाद्वभयाभावाच्च त्रिविध सप्रकीर्तित । तथाहि फलाभिसन्धिपूर्वकभ आन्योत्कर्षदीपिका।

तेषा मोहादिनिमित्तलागानुपपत्तेश्व कर्मिणामनात्मज्ञानां कर्मफललागखुल्थं ये कर्मण्यिकृता अनात्मिवदो येषा च मोहात्कायक्रिशमयाच लाग समवति तएव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्चन्ते । 'मानापमानयोखुल्यखुल्यो मित्रारिपक्षयो । सर्वारम्भपरिलागी गुणातीत स उच्चते ॥ तुल्यनिन्दाखुतिर्मोनी सतुष्टो येनकेनन्तित् । अनिकेत स्थिरमित्तिक्तिमान्मे प्रियो नर '
इत्यादिना चतुर्दशद्वादशादौ परमार्थसन्यासिनो विशेषितलात् । ज्ञानस्य यापरा निष्ठेति वक्ष्यमाणलाच । ज्ञाननिष्ठा सन्यासिनो
नेह विवक्षिता किलतत्त्वविद सन्यासिनस्तामसलायपेश्वया सात्त्विकलेन गुणेन स्त्यन्ते । नच 'नहि देहस्ता शक्य लक्षु
कर्माण्यशेषतः' इति हेतुवचनेन मुख्य एवाय सन्यास इति श्रमितव्यम् । त्यागाच्छान्तिरनन्तरमितिवद्धतुवचनखुल्थंबादिति सन्नेप
॥ ३ ॥ एव मतमेदेन सन्यासलागशब्दार्थयोस्तत्त्व पृथगुक्ता खामिमत तयोरेक्य दर्शयितुमाह—निश्चयमिति । तत्र लागे
लागसन्यासिककृते मे मम वचनाचिश्चय शृण्ववधारय । लागसन्यासवाच्यो योर्थ स एकएवेलमित्रेलाह । लागित्विध त्रिप्रकार
तामसादिप्रकार सप्रकीर्तित सम्यक्शास्त्रेषु कथित हि यसात्त्यागसन्यासशब्दवाच्योऽथें। असादत्र दुर्विज्ञानेऽर्थे परमार्थवाल्याधिवषयमैश्वरं
भेदेन त्रिविध शास्त्रेषु सप्रकीर्तित सर्वशास्त्रज्ञादीश्वरादन्येन चक्तुमशक्य । तस्मादत्र दुर्विज्ञानेऽर्थे परमार्थवाल्याधिवषयमैश्वरं

६ श्रीषरीष्याख्या । स्वाच्छेषत्वस्य । नत्वेव निषेधो निषेधस्य तादर्थ्यमपेक्षते, प्राप्तिमात्रापेक्षितत्वात् । अन्यथात्रानप्रमादादिकृते दौषाभावप्रसङ्गात् । तदेव समान-विषयत्वेन सामान्यशास्त्रस्य विशेषेण बाधान्नास्ति दोषवत्त्वमतो नित्य यद्यादिकर्मे न त्याज्यमिति अनेन विधिनिषेषयो समानबळता वार्यते सामान्यविशेषन्याय संपादयितुम्॥३॥ एव मतमेदमुपन्यस्य स्वमत कथयितुमाद्द—निश्चयमिति । तत्रैव विप्रतिपन्ने त्यागे निश्चय मे वचना-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याज्या ।

क्रियां इलादिनयेनेतिकतम्बताशमागिनी हिंसैव न भवति । न हिंसादिति सामान्यशाख्य तथा वाधनात् स्वेनायेव तु हिंसा 'फलाशे

# यज्ञदानतपःकर्म न लाज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥ ५॥

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

संन्यासविकले यथाद्शिते भरतसत्तम भरताना साधुतम। त्यागो हि त्यागसंन्यासशब्दवाच्यो हि योऽर्थः स एक एवेत्यभिष्रत्याह—त्यागो हीति। पुरुषत्याद्य, त्रिविधस्त्रिप्रकारस्तामसादिप्रकारे सप्रकीर्तितः शास्त्रेषु सम्यक्षितः। यसात्तामसादिभेदेन त्यागसंन्यासशब्दवाच्योऽर्थोऽधिकृतस्य कर्मिणोऽनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थद्शिन इत्ययमर्थो दुर्श्वानस्तसादत्र तत्त्वं नान्यो वक्तं समर्थः। तसान्निश्चयं परमार्थशास्त्रार्थविषयमध्यवसायमैश्वर श्रृणु ॥ ४ ॥ कः पुनरसौ निश्चय इत्याह—यञ्च इति। यञ्चो दानं तप इत्येति विषयं कर्मं न त्याज्य न त्यक्तव्यं कार्य करणीयमेव तत्।

#### २ आमन्दगिरिज्याख्या ।

संन्यासस्थोपेक्षितत्वमापद्येत नेत्याह—त्यागेति । सान्त्विको राजसस्तामसश्चेत्युक्तेऽर्थे त्रैविष्येऽपि स्वयमेव निश्चयासभवात्किमत्र भागवतेन निश्चयेनेत्याशङ्क्याह—यस्मादिति । भगवतोऽन्येनोक्तविभागे तत्त्वानिश्चयाद्वागवत-निश्चयस्य श्रोतव्यतेति निगमयति—तस्मादिति ॥ ४ ॥ तमेव भगवतो निश्चय विशेषतो निर्धारयितु प्रश्नपूर्वक-मनन्तरश्चोकप्रवृत्ति दर्शयति—क. पुनिति । यज्ञादीना कर्तव्यत्वे हेतुमाह—यज्ञ इति । न केवलमस्माज्य ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

पुरुषव्यात्र, त्यागः त्रिविधः सात्त्रिकराजसतामसभेदेन त्रिप्रकार परिकीर्तितः शास्त्रे । दृढवैराग्यपूर्वकः कर्मसन्यास सात्त्रिक, आयासभयात्तत्यागो राजस, मौढ्यात्तत्यागत्तामस इति, तसाद्गहनत्वात्त्यागो निर्श्चयेन विचारणीय इत्यर्थः ॥ ४ ॥ सूचीकटाहन्यायेन त्यागखरूपकथनात्प्राक् परमतमत्यागपक्ष उपन्यसति—यञ्चेति । यज्ञादिक कर्म न त्याज्य किंतु कार्यमेव विष्टिगृहीततेनेव पुसा अवस्यमनुष्ठेयमेव तत् । अकरणे प्रत्यवायश्रवणात् । चकारो

#### ४ मधुसुद्तनीव्याख्या ।

कमेखाग सखिप कमीण कलाभिसिन्धसागादेक, सखिप फलाभिसन्धी कमेंसागाद्वितीय, फलाभिसन्धे कमेणश्र सागानृतीय। तत्र प्रथम सात्त्विक आदेय। द्वितीयसु हेयो द्विविध, दु खबुद्धा कृतो सजस, विपर्यासेन कृतस्तामस। एतावान्कर्माधिकारिकर्तृकस्त्यागोऽर्जुनस्य प्रश्नविषय। तृतीयसु कर्मानिधकारिकर्तृको नैर्गुण्यस्पो नार्जुनप्रश्नविषय। सोऽपि साधनफलमेदेन द्विविध। तत्र सात्त्विकेन फलाभिसिन्धसागप्वेककर्मानुष्ठानस्पेण त्यागेन झुद्धान्त करणस्रोत्पन्नविविदिष स्यात्मज्ञानसाधनश्रवणाख्यवेदान्तविचारस्य फलाभिसिन्धसागप्वेककर्मानुष्ठानस्पेण त्यागेन झुद्धान्त करणस्रोत्पन्नविविदिष स्यात्मज्ञानसाधनश्रवणाख्यवेदान्तविचारस्य फलाभिसिन्धस्ति करणस्रोत्ते स्थातम्य कर्मणो वैतुष्ये जात इवावहननस्य परित्याग स एक साधनभूतो विविदिषासन्यास उच्यते, तमग्रे नैष्कर्म्यसिद्धं परमामिति वक्ष्यति । द्वितीयसु जन्मान्तरकृतसाधनाभ्यासपरिपाकादसिम्बन्मन्यादावेवोत्पन्नात्मवोधस्य कृतकृत्यस्य स्वत एव फलाभिसन्धे कर्मणश्च परित्यागः फलभूत स विद्वत्सन्यास इत्युच्यते । स दु यस्त्वात्मरतिरेव स्थादित्यादि श्लोकाभ्या प्राग्व्याख्यात , स्थितप्रज्ञलक्षणादिभिश्च बहुधा प्रपश्चित । यसादेव त्यागस्य तत्त्व दुर्जेय त्या चोक्त तत्त्व वेदितुमिन्छामीति, अतो मम सर्वज्ञस्य वचनाद्विद्वात्यमिन्त्रयाय । सवोधनद्वयेन कुलनिमित्तोत्कर्ष पौरुषनिमित्तोत्कर्षश्च योग्यतातिशयस्वनायोक्त ॥ ४ ॥ कोऽसौ निश्वयो विप्रतिपत्ति-कोटिभृतयो पक्षयोद्वितीय पक्ष इत्याह द्वाभ्याम्—चो हेतौ । यस्माद्यज्ञदानतपासि मनीविणामकृतफलाभिसन्धीनामेव यज्ञदानतपास्यव चानप्रतिवन्धकपापमलक्षालनेन ज्ञानोत्वर्यस्थान्यतारूपण्यगुणाधानेन च शोधकानि अकृतफलाभिसन्धीनामेव यज्ञदानतपास्यव

#### ५ माष्योत्कर्वदीपिका।

निश्चयमध्यवसाय शृणु । भरताना क्षत्रियवराणा मध्ये सत्तम साधुतमेति सबोधयन् क्षत्रियवरै कर्तव्ये लागे सन्यासे च मयो-च्यमान निश्चय शृण्विति घ्वनयति । न केवल क्षत्रियवरैरेन कर्तव्ये लागसन्यासशब्दार्थे निश्चयो मयोच्यतेऽपितु पुरुषश्रेष्ठैरन्यैरिप कर्माधिकृतैरकै कर्तव्ये तस्मिषाति घ्वनयन् सबोधयति पुरुषव्याद्रिति ॥ ४॥ प्रतिज्ञात निश्चय प्रदर्शयन् तत्र हेतुमाह—यज्ञो दान तप इसेतित्रिविध कर्म न स्याज्य न सक्तव्यम् । व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वयेन द्रवयति । कार्यमेव तत् त्रिविध कर्म करणीयमेव ।

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

च्छुणु । त्यागस्य कोकप्रसिद्धत्वारिकमत्र श्रोतन्यमिति मानमस्या इत्याह—हे पुरुषन्यात्र पुरुषश्रेष्ठ, त्यागोऽय दुवींथ । हि यसादय कमैत्याग-स्तत्विद्विस्तामसादिमेदेन त्रिविध सम्यग्विनेकेन प्रकीतित । त्रैविध्य च नियतस्य तु सन्यास कर्मण १ इत्यादिना नक्ष्यति॥ ४॥ प्रथम तानित्रश्चयमाद—यज्ञदानेति द्वाभ्याम् । मनीषिणा विवेकिना पावनानि चित्तद्युद्धिकराणि॥ ५॥ येन प्रकारेण क्वतान्येतानि पावनानि

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भावनायाश्च प्रस्वबोऽत्रविधायका' इति । अन्यान् यज्ञादीन् हिंसादियोगिनोऽपि म स्रजेत् । झास्त्रैकझरणकार्याकार्यविभागाः पण्डिताइति

# एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥६॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम ।

कसाद् यशो-दानं तपश्चेष पावनानि विद्युद्धिकारणानि मनीषिणा फलानिससंधीनासित्येतत् ॥ ५ ॥ पतान्यपीति । पतान्यपि तु कर्माणि यशदानतपासि पावनान्युक्तानि सङ्गमासिक तेषु त्यक्त्वा, फलानि च तेषा त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यान्यनुष्ठेयानीति मे मम निश्चितं मतमुक्तमम् । निश्चयं श्रृणु मे तत्रेति प्रतिशाय पावनत्व च सहेतुकमुक्त्वैतान्यपि कर्माणि कर्तव्यानीत्यितशिश्चितं मतमुक्तमिति प्रतिशातार्थोपसंहार पव नापूर्वार्थ वचनम्, पतान्यपीति प्रकृतसंनिकृष्टार्थतोपपत्तेः । सासङ्गस्य फलार्थिनो बन्धहेतव पतान्यपि कर्माणि मुमुक्षो कर्तव्यानीत्यपिशब्दस्यार्थों न त्वन्यानि कर्माण्यपेक्ष्यैतान्यपीत्युच्यते । अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फलाभावात्सङ्गं त्यक्त्वा फलानि चेति नोपपचते । पतान्यपीति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्योऽन्यान्यपि कर्तव्यानि किमुत

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

कितु कर्तव्यमेवेत्याह—कार्यमिति । प्रतिज्ञातमेव विभज्य हेतु विभजते—कसादिति ॥ ५ ॥ प्रतिज्ञातमर्थमुप-सहरति—एतान्यपीति । उपसहारश्चोकाक्षराणि व्याकरोति—एतानीत्यादिना । अक्षरार्थमुक्त्वा तात्पर्यार्थ-माह—निश्चयमिति । प्रकृतार्थोपसहारे गमकमाह—एतान्यपीति । अपिशब्दस्य विवक्षितमर्थं दर्शयति— सासङ्गस्येति । व्यावर्वं कीर्तयति—नित्वति । एतान्यपीत्यादिवाक्य न नित्यकर्मविषयमिति मतसुपन्यस्यति— अन्य इति । न चेदिद नित्यकर्मविषय किविषय तहींत्याशक्क्य वाक्यमवतार्यं व्याकरोति—एतानीत्यादिना ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।
हेत्वर्थः । यसाधज्ञो दान तपश्चैव मनीषिणा निष्कामाना दम्मादिरहिताना पावनानि चित्तगोधकानि । तथाच श्रुतिः 'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमस्तपएव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयः सर्व एते पुण्यलोका भवन्तिः इति यज्ञादीना गृहस्थधमीणा तपसो वनस्थधमीस्याचार्यकुलवासस्य ब्रह्मचारिधमीस्य च पावनत्वं दर्शयति । अत्रापि यज्ञदानशब्देन गृहस्थधमी ज्ञेयाः, तप इति वानप्रस्थधमी, परिशेषात्कमीति ब्रह्मचारिधमीश्च ज्ञेयाः ॥ ५ ॥ एवमत्यागपक्षमुक्त्वा औत्सुक्यात्प्रथम स्वाभिगत त्यागात्यागसमुज्ञयपक्ष दर्शयति — एतानीति । तुश्चदः पूर्वोपन्यस्तात्पक्षाद्वेण्यय दर्शयति । अपिशब्द एवशब्दार्थ । एतान्येव कर्माणि यज्ञदानतपासि सङ्ग त्यक्त्वा अहमेतेषा कर्ता मयावश्यमेतानि कर्तव्यानीत्यभिमान वयोवर्णाद्यथमसनिमित्त त्यक्त्वा एतैः कृतैरह स्वगे वा चित्तशुद्धि वा ज्ञान वा प्राप्सामीति फलानि च त्यक्त्वा, चकारादेषामकरणे मम प्रत्यवायो मविष्यतीत्येतमप्य-

# ४ सञ्जसूदनीब्याख्या ।

शोधकानि भवन्त्येव । उपाधिशुद्धैवोपहितशुद्धिरत्राभिप्रेता । तस्मादन्त करणशुद्धार्थिभ कर्माधिकृतैर्थशो दान तप इति यत् फलाभिसिधिरहित कर्म तम्न खाज्य किंतु कार्यमेव तत् । अलाज्यलेन कार्यले ठन्धेऽप्यखादरार्थं पुन कार्यमेवेखुक्तम् । यस्मात्कार्यं कर्तव्यतया विहित तस्मान्न खाज्यमेवेति वा ॥ ५ ॥ यदि यज्ञदानतपसामन्त करणशोधने सामर्थ्यमित्त तिर्हि फलाभिसिन्धिना कृतान्यपि तानि तच्छोधकानि भविष्यन्ति कृत फलाभिसिन्धिलागेनेलत आह—तुश्चब्द शङ्कानिराकरणार्थं । यद्यपि काम्यान्यपि शुद्धिमाद्धित धर्मेखाभाव्यात्तथापि सा तत्फलभोगोपयोगिन्येव न ज्ञानोपयोगिनी । तदुक्त वार्तिककृद्धि 'काम्येऽपि शुद्धिरस्त्येव भोगसिद्धार्थमेव सा । विङ्वराहादिदेहेन न हौन्द्र भुज्यते फल' इति । ज्ञानोपयोगिनीं तु शुद्धिमाद्धित थानि यज्ञादीनि कर्माण एतानि फलाभिसन्धिपूर्वकलेन बन्धनहेतुभूतान्यपि मुमुक्षुभि सङ्गमहमेव करोगिति कर्मलाभिन

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

चो हेतो । यसायज्ञदानतपास्येव पावनानि विद्युद्धिकराणि । पावनान्येवेति वा । मनीषिणा कुशळाना फळाभिसियरिहितानाम् ॥ ५ ॥ प्रतिज्ञातमर्थमुपसहरति । एतानि यज्ञदानतपासि ससङ्गस्य फळार्येनो बन्धहेतवोऽपि कर्माण मुमुक्षुभि सङ्ग कर्तृस्ताभिनिवेश फळानि च सक्ता परिस्रज्य चित्तकुद्धयर्थं कर्तव्यानीस्रेतिशिक्षत मम परमेश्वरस्य वासुदेवस्य मतम् । यतो ममेद निश्चितमत उत्तम सर्वोत्कृष्टम्, । उत्तमसानमम निश्चितमिति वा । स्या तु मत्सवन्धिना मदीय निश्चित मतमेवोपादेयमिति सूचनाय सर्वो-

६ श्रीधरीव्याख्या । भवन्ति त प्रकार दर्शयन्नाह—एतानीति । यानि यज्ञादिकर्माणि मया पावनानीत्युक्त पतान्येव कर्तव्यानि । कथम् । सङ्ग कर्तृःवाभिनिवेश

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याव्या । सभ्यन्ते । तत्र त्वय निश्चय । प्रारक्षितगुणस्वरूपवैचित्र्यास्यागस्यैव सस्वरजस्तमोमन्या चित्तवृत्या कियमाणस्य सद्विशिष्टस्वभावा भ० गी० ८६

# नियतस्य तु संन्यासः कर्जणो नोपपयते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७॥

१ श्रीजच्छाकर माध्यम्।

यम्रदानतपांसि नित्यानीति । तद्सत्, नित्यानामपि कर्मणा फलवत्त्वस्योपपादितत्वात् । यमो दानं तपश्चैव पावनानीत्यादिवचनेन नित्यान्यपि कर्माणि बन्धहेतुत्वादाइया जिहासोर्मुमुक्षो. कुतः काम्येषु प्रसङ्गः 'दूरेण हाचर कर्म' इति च निन्दितत्वात्, 'यश्वार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इति च काम्य-कर्मणा बन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात्। 'त्रैगुण्यविषया वेदाः', 'त्रैविद्या मा सोमपाः', 'श्लीणे पुण्ये मर्खळोक विश्वन्ति' इति च दूरव्यवहितत्वाश्व न काम्येष्वेतान्यपीति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ तसादश्वस्या-धिकृतस्य मुमुक्षोः —नियतस्य तु नित्यस्य सन्यासः परित्याग कर्मणो नोपपद्यते प्रश्नस्य पावनत्वस्ये-

२ आनम्द्रगिरिज्यार ॥।

निलानामफल्ल्बसुपेल यचोच तद्युक्तिमित दूपयति—तदसदिति । यनु काम्यान्यपि कर्तव्यानीति तिश्वरस्यति— नित्यान्यपीति । किंच काम्याना भगवता निन्दितत्वास तेषु मुमुक्षोरनुष्टानिमत्याह—दूरेणेति । किंच मुमुक्षो-रपेक्षितमोक्षापेक्षया विरद्धफल्यात्काम्यकर्मणा न तेषु तस्यानुष्टानमित्याह—यञ्चार्यादिति । काम्याना बन्धहेतुस्व निश्चितमित्यत्रैव पूर्वोत्तरवाक्यानुकूत्य दर्शयति - त्रेगुण्येति । किंच पूर्वश्लोके यज्ञादिनित्यकर्मणा प्रकृतत्वादे-तच्छव्देन सनिहितवाचिना परामशीस्काम्यकर्मणा च 'काम्याना कर्मणाम्' इति व्यवहिताना सनिहितपरामर्श-केतच्छब्दाविषयत्वास काम्यकर्माण्येतान्यपीति व्यपदेशमहैंतीत्याह—दूरेति ॥ ६ ॥ नित्यकर्मणामवश्यकतेव्यत्व-मुक्तमुपजीव्यापेक्षित पूरयञ्चनन्तर शोकमवतारयति —तस्मा दिति । ननु कश्चित्रियतमपि कर्म त्यजञ्चपकम्यते ३ नीलकण्डच्याक्या ( चतुचरी )।

भिसन्धि त्यक्त्वा ब्रह्मनिष्टेने रासङ्गरनभावेन पुरुषेण कर्तव्यानीति एवप्रकार मे मम मत उत्तम पूर्वमताच्छेष्टम् । तत्रहि कर्तृत्वाभिमानरूपेण मङ्गेन प्रत्यवायोत्पादभयाच कर्मानुष्ठान निहितम् । अत्र तु तद्मावादसङ्गत्वाचरोन कर्मणा त्याग खरूपेणात्याग इति भेद् ॥ ६ ॥ प्राक् प्रतिज्ञात त्यागत्रेविध्यमाह्—नियतस्येति । तुशब्दः

४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

निवेश फलानि चाभिसन्धीयमानानि त्यक्लाऽन्त करणशुद्धये कर्तव्यानीति मे मम निश्चितम् । अतएव हे पार्थं, कर्माधिकृतै कर्माणि खाज्यानि न खाज्यानि वेति द्वयोर्मतयोर्न खाज्यानीति मम निश्चित मनमुत्तम श्रेष्टम् । यदुक्त निश्चय राणु मे तत्रेति सोऽय निश्वय उपसद्दत 'भगवत्पूज्यपादानामभित्रायोऽयमीरित । अनिग्णाततया भाष्ये दुरापो मन्दबुद्धिभि ' ॥ ६ ॥ तदेव 'यज्ञदानतप कर्म न खाज्यमिति चापरे' इति खपक्ष स्थापित । इदानी 'खाज्य दोषवदिखेके कर्म प्राहुमैनीविण.' इति परपक्षस्य पूर्वोक्तत्यागंत्रवि यव्याख्यानेन निराकरणमारभते—काम्यस्य कर्मणोऽन्त करणशुद्धिहेतुत्वाभावेन बन्बहेतुत्वेन च दोषवलाद्धन्धनिवृत्तिहेतुबोधार्थिना कियमाणस्त्याग उपपद्यत एव । नियतस्य तु नित्यस्य कर्मण शुद्धिहेतुलेनादोषस्य सन्यासस्यागो मुमुक्षुणान्त करणशुद्धार्यना नोपपचते शास्त्रयुक्तिभ्या तस्यान्त करणशुद्धार्थमवदयानुष्ठेयत्वात् । तथाचोक्त प्राक् 'आरुरक्षोमुनेर्याग कर्मकारणमुच्यते' इति । नतु दोपवत्त्व काम्यस्येव नित्यस्यापि दर्शपूर्णमासञ्योतिष्टोमादेर्नीहिपश्वादि-हिंसामिश्रितलेन साख्यैरभिहितम् । नच 'ब्रीहीनवहन्ति' 'अब्रीपोमीय पशुमालमेत' इलादिविशेषविधिगोचरलात् कलङ्ग-हिंसाया 'न हिंस्यात्सर्वाभृतानि' इति सामान्यनिषेधस्य तदितरपरत्वमिति साप्रत भिन्नविषयत्वेन विधिनिषेधयोरबाधेनैव समावेशसभवात् । निषेधेन हि पुरुषस्यानथैहेतु हिंसे समिहित न लक्तल्या सेति, विधिना कलर्या सेसमिहित न लनथेहे-दुर्नेति । तथाच कतूपकारकलपुरुपानथंहेतुलयोरेकत्र सभवात् कलर्थापि हिंसा निषिदैवेति हिंसायुक्त दर्शपूर्णमासञ्चोतिष्टो-मादि सर्वे दुष्टमेव । विहितस्यापि निषिद्धल निषिद्धस्यापि च विहितल इयेनादिवदुपपन्नमेव । यथाहि 'इयेनेनाभिचरन्यजेत'

५ माध्योत्कर्यदीपिका। धन पार्थेति । यत्तु अपिशब्द एवशब्दार्थं इति भाष्यविरुद्ध अन्ये वर्णयन्ति तन्नादर्तव्यम् । सित सभवे खार्थत्यागस्यान्याय्यलात् ॥६॥ स्वाध्यवसायमुक्ता त्यागस्य त्रैविध्य दर्शयितुमारभवे। नियतस्य नित्यस्य तु कर्मण मुमुक्षोरज्ञस्याधिकृतस्य सन्यास परि-६ श्रीघरीव्याख्या ।

त्यक्ता केवलमीश्वराराधनतया कर्वेच्यानीति फलानि च त्यक्ता कर्वेच्यानीति च निश्चित मे मम मतम् । अत प्रवोत्तमम् ॥ ६ ॥ प्रतिशत लागस वैविष्यमिदानीं दर्शयति—नियतस्येति विभि । काम्यस कर्मणो वन्धकलात्सन्यासो युक्त । ७ अभिनवगुसाचायव्याक्या ।

वभासिवस्तु स्थित्वा तु त्यागो नाम परमबद्धविदा विद्धासिद्धादिषु समतया रागद्वेपपरिद्वारेण फलप्रेप्साविरहेण कर्मणा निवर्तनम् । अत

## १ श्रीमच्छाकरसाध्यस् ।

# ष्टत्वात् । मोहादश्वानात्तस्य नियतस्य परित्यागः । नियतं चावद्यं कर्तव्यं त्यज्यते चेति, विप्रति-

#### २ आनम्बनिरिज्याख्या ।

तत्राह—मोहादिति । अज्ञान पावनत्वापरिज्ञानम् । अज्ञस्य नित्यकर्मसागो मोहादिस्ततदुपपादयति—नियतं चेति । नित्यकर्मसागस्य मोहकृतत्वे कृतस्तामसत्विमसाशङ्काह—मोहश्चेति ॥ ७ ॥ इतश्च नित्यकर्मसागो नाज्ञस्य ३ नीवकण्डम्यास्या (शत्वधरी)।

पूर्वोक्तपक्षद्वयवैलक्षण्यार्थः । यसाद्धिकृतस्य मुमुक्षोर्नियतसावश्यानुष्ठेयस्य कर्मणः सन्यासः सरूपेण त्यागो नोपपचते न युज्यते । अञ्चस गुज्यपेक्षत्वात् । एवसति यो मोहाद्ज्ञानात्तस्य नियतस्य कर्मण परित्यागः स तामसः परिकीर्तितः । आवश्यक च त्यज्यते चेति विप्रतिषेधात् ॥ ७॥ एव तामस त्यागमुक्त्वा राजस त्यागमाह— ४ मञ्जसद्वीव्याक्या ।

इलायभिचारविधिना विहितोऽपि श्येनादि 'न हिंस्यात्सर्वाभूतानि' इति निषेधविषयलादनर्थहेतुरेव, तद्दोषसहिष्णोरेव च रागद्वेषादिवशीकृतस्य तत्राधिकार . एव ज्योतिष्टोमादाविष । तथाचीक्त महाभारते 'जपस्त सर्वधर्मेभ्य परमो धर्म उच्यते । अहिसया हि भूताना जपयज्ञ प्रवर्तते' इति । मनुनापि 'जप्येनैय तु सप्तिध्येद्राह्मणो नात्र सज्ञय । कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो षाह्मण उच्यते' इति वदता मैत्रीमहिंसा प्रशसता हिंसाया दृष्टलमेव प्रतिपादितम् । अन्त करणश्चिश्वदेशेन गायत्रीजपादिना सतरासुपपत्स्यत इति हिंसादिदोषदृष्ट ज्योतिष्टोमादि निख कर्म दोषासहिष्णुना इयेनादिकमिव कर्माधिकारिणापि खाज्यमिति प्राप्ते ब्रम । न ऋत्वर्था हिंसाऽनथहेतु , विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशात् । तथाहि-विधिना बलविदच्छाविषयसाधनताबोधरूपा प्रवर्तना क्रवताऽनर्थसाधने तदनुपपत्ते स्वविषयस्य प्रवर्तनागोचरस्यानर्थसाधनसामावोऽप्यर्थादाक्षिप्यते तेन विधिविषयस्य नानथंहेतुल युज्यते । नहि कलर्थल साक्षादिष्यर्थो येन विरोधो न स्यात्, किंतु प्रवर्तनैव । प्रवर्तनाकर्मभूता तु पुरुषप्रवृत्ति पुरुषार्थमेव विवयीक्वती कचित्कतमपि पुरुषार्थसाधनलेन पुरुषार्थभावमापश्च विषयीकरोतीत्यन्यत् । पुरुषप्रवृत्तिश्च बलवदि-च्छोपधानदशाया जायमाना न भाव्यस्यार्थहेतुतामाक्षिपति, न वाऽनर्थहेतुता प्रतिक्षिपति, किंतु यथाप्राप्तमेवावलम्बते । बलविदच्छाविषये खत एव प्रवृत्ते स्वर्गादौ विध्यनपेक्षणात्। अतएव विहितस्येनफलस्यापि शत्रुवधरूपस्याभिचारस्यानर्थहेतु-लमुपप्यत एव. फलस्य विधिजन्यप्रवृत्तिविषयलाभावात् । विधिजन्यप्रवृत्तिविषय तु धालर्थरूप करण प्रवर्तनावलम्बते, सा चानर्थहेत न विषयीकरोतीति विशेषविधिबाधित सामान्यनिषेधवाक्य रागद्वेषादिमुलाऋत्वर्थलौकिकहिंसाविषय तेन स्येनाग्नीषो-मीययोर्वेषम्याद्भपन्नमदुष्टल, ज्योतिष्टोमादे विधिस्पृष्टस्यापि निषेधविषयले षोडिश्चप्रहणस्याप्यनर्थहेतुलापत्ति , नातिरात्रे बोडबिन गृह्वातीति निषेधात् । तसान्न किंचिदेतदिति भादृदर्शनम् । प्राभाकरं तु दर्शन फलसाधने रागत एव प्रवृत्तिसिद्धेर्न नियोगस्य प्रवर्तकलं, तेन रयेनस्य रागजन्यप्रवृत्तिविषयलेन निघेरीदासीन्याच तस्यानथंहेतुत्व विधिना प्रतिक्षिप्यते । अमीषो-मीयहिंसायां त कलक्षभूतायां फलसाधनलाभावेन रागाभावाद्विधिरेव प्रवर्तक । स च खिषयस्यानथंहेतुता प्रतिक्षिपतीति प्रधानभूता हिंसानर्थं जनयति न कल्बेंति न हिंसामिश्रत्वेन ज्योतिष्टोमादेर्दुष्टलमिति सममेव । एतावन्मात्रे तु विशेष 'चोद-नालक्षणोऽर्थो धर्म ' इत्यत्रार्थपदव्यावर्खत्वेनाधर्मत्व रथेनादे प्रामाकरमते । भाइमते तु रथेनफलस्यैवाभिचारस्यानर्थहेतत्वाद-धर्मेख, र्येनस्य तु विहितस्य समीहितसाधनस्य धर्मेखमेव । अर्थपदव्यावर्थेख तु कल्डामक्षणादिनिषदस्यैवेति । फलतोऽनर्थं-हेतुलेन तु बिष्टाना स्येनादी न धर्मलेन व्यवहार । तदुक्त 'फलतोऽपि च यत्कमे नानर्थेनानुबध्यते । केवलशीतिहेतुलासदर्म इति कथ्यते' इति । तार्किकाणा द्व दर्शन कृतिसाध्यलमर्थहेतुलमनर्थाहेतुल चेति त्रय विध्यर्थ-। तत्र ऋलर्थहिसायां साक्षानि-षेधामावात्प्रायश्चित्तानुपदेशाच कृतिसाध्यलार्थहेतुलवदनर्थाहेतुलमपि विधिना बोध्यत इति न तस्यानर्थहेतुलम् । इयेनादेत्ल-भिनारस्य साक्षादेव निषेघात्प्रायश्चित्तोपदेशाचानथैहेतुलावगमातावन्मात्रं तत्र विधिना न बोध्यत इत्युपपच । इयेनाभीषोमीय-योर्वेलक्षण्यम् । औपनिषदेखु भाद्दमेव दर्शन व्यवहारे प्रायेणावलम्बितम् । तथाच भगवद्वादरायणप्रणीतं सूत्र 'अञ्चद्धमिति चेश्व शब्दात्' इति ज्योतिष्टोमादिकर्माभीषोमीयहिंसादिमिश्रितलेन दुष्टमितिचेत् न । 'अभीषोमीय पश्चमालमेत' इत्यादिविधि-शब्दादिसक्षरार्थ । जपप्रशसापरं तु वाक्यं न ऋलर्थहिंसाया अधर्मलबोधक तस्य तत्रातात्पर्यात् । तथाच सास्यानां विहिते निषद्धलज्ञानमनर्थाहेतावनथहेतुलज्ञान धर्मे चाधर्मलज्ञानमजुष्ठेये चानजुष्ठेयलज्ञान विपर्यासङ्गो मोह । तसान्मोहाशिलस्य ५ साच्योत्कर्षदीयिका ।

ह्यागी नोपपद्यते नोपपत्तो भवति नियतमवश्यकर्तेच्यं खज्यते चेति विप्रतिषिद्धलात् । मोहात्पावनलापरिज्ञानात्तस्य नियतस्यावश्य-कर्तेव्यतया वेदनिहितस्य परिखागस्तामसः परिकीर्तित । मोहश्य तमस्तिषित्तकलादिस्ययः ॥ ७ ॥ एव तामसस्यागप्रकारसुक्ता ६ श्रीवरीम्याक्या ।

निवतस्य त तिलस्य प्रनः कर्मणः संन्यासस्त्यागो नोपपवते, सच्वद्यक्रिद्वारा मोखहेतुस्त्रात् । अतस्तस्य परित्यागः छपारेचेऽपि

दुःखिमत्येव यत्कर्म कायक्केशभयान्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ ८॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं लक्त्वा फलं चैव स लागः सान्विको मतः॥ ९॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

बिद्धमतो मोहनिसित्तः परित्यागस्तामसः परिकीर्तितो मोहश्च तम इति ॥ ७ ॥ किंच-दुःखमिति । दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्छरीरदुःखभयात्यजेत्परित्यजेत्स कृत्वा राजसं रजोनिर्वृत्त त्याग नैव तत्थागफलं ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न लमेन्नैव लभते ॥ ८ ॥ कः पुनः सास्विकस्त्यागः-कार्येमिति। कार्य कर्तव्यमित्येव यत्कर्म नियतं नित्यं क्रियते निर्वर्तते हेऽर्जुन,

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

संभवतीत्वाह-किंचेति । नजु मोह विनैव दु खात्मक कर्म कायक्केश मयास्यज्ञति । करणानि हि कार्यं जनयन्ति श्राम्यन्ति च, तथाच न तत्यागस्तामसो युक्तस्तत्राह—दु खिमत्येवेति । यत्कर्म दु खात्मकमशक्यसाध्यमित्येवा-कोच्य ततो निवर्तते देहस्येन्द्रियाणा च क्वेशात्मनो भयास्यजाते स तस्यक्त्वा रजोनिमित्त त्याग कृत्वापि न तत्फक मोक्ष लमते, किंतु कृतेनैव राजसेन लागेन तदनुरूप नरक प्रतिपद्यत इलाह—दःखमिल्येवेत्यादिना ॥ ८॥ कर्मेखागसामसो राजसश्चेति द्वितिघो दर्शित , सप्रति सारिवक त्याग प्रश्नपूर्वक वर्णयति—क. पुनरिति । कर्तव्य-मिखेवेखेवकारेण निखस्य भाव्यान्तर निषिध्यते । निखाना विध्युदेशे फळाश्रवणात्तेषां फळ खक्त्वेखयुक्तमित्या-३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

दुःखमिति । यः दुःखरूपमेवेद कर्मेति मत्वा कायक्केशभयात् यत्त्यजेत् स पुमान् तसादेव हेतोः राजस रजोगुण-निर्वृत्त त्याग कृत्वा त्यागफल चित्तशुद्धिद्वारा मोक्ष नैव लमेत् लमेत् ॥ ८ ॥ एव द्वाभ्या श्लोकाभ्या तामसराजसौ मुख्यावेव त्यागावृत्तौ । तामसराजसयोरमुख्यत्यागयोरसमवस्य मगवतैव मोहात्तस्य परित्याग इति कायक्रेशभया त्यजेदिति च सूचनात् । नहेव सभवति । मृद्ध करोति चेति विप्रतिषेधात् । यदि करोति नैव मृदः, यदि मृढस्तर्हिं नैव करोति । एव यदि कायक्केशाद्धिमेति नैव करोति, यदि करोति नैव कायक्केशाद्धिमेति तन्मात्करोति च कायक्केशाद्विमेति चेति विप्रतिषिद्धम् । अतस्नामसराजसयोरमुख्यत्यागयोरसमवात्तौ नैवोक्तौ । सात्त्विकस्त्व-मुख्यत्यागः सभवति । यथा स्फटिके जपाकुमुमाश्रिते छौहित्य विवेकिना प्रतीतित एवास्ति न वस्तुत एवमात्मनि र्इश्वराधीने विवेकिना कर्तृत्व प्रतीतित एवास्ति न वस्तुत इति वक्तुं शक्यम् । एवच कर्तृत्वाभिनिवेशशूच्य पुमान् प्रतीतित करोत्येव न वस्तुत इति सभवत्यमुख्योऽपि सात्त्विकस्त्याग इति तमेव मुख्यत्यागेऽधिकारहेत् प्रथममाह-कार्यामिति । कार्ये कर्तव्यमित्येव यत्कर्म नियत नित्य कियते हे अर्जुन, सङ्ग फर्छ च त्यक्त्वैवेत्यवधारण

४ मधुसुद्तीव्याख्या । कमैंणो य परिखाग स तामस परिकीर्तित । मोहो हि तम ॥ ७ ॥ पूर्वोक्तमोहाभावेऽप्यनुपजातान्त करणशुद्धितया कर्माधिकृतोऽपि दु समेवेदमिति मला कायक्रेशभयात्रित्य कर्म खजेदिति यद् स सागो राजस । दु ख हि रज अत स मोहरहितोऽपि राजस पुरुषस्तादश राजस साग कूला नैव त्यागफल सात्त्विकत्यागस्य फल ज्ञाननिष्ठालक्षण नैव लमेश्न लमेत ॥ ८ ॥ कमैत्यागस्तामसो राजसश्च हेयो दर्शित , कीदश पुनरुपादेय सात्त्विकस्त्याग इत्युच्यते—विष्युदेशे फलाश्र-बणेडिप कार्य कर्तव्यमेवेति बुद्धा नियत नित्य कर्मसङ्ग कर्तृत्वाभिनिवेश फल च त्यक्तवैव यत्कियतेडन्त करणग्रुद्धिपर्यन्त स

५ माध्योत्कर्षदीपिका।

राजसं तमाह—दुःखिसिति । मोहाभावेऽपि दु खमेवेति मला यत्कर्म कायक्षेत्राभयाच्छरीरद खभयात्यजेत् । यदिख्ययय वा । यस्यजेदिसर्थ । स राजर्स रजोनिर्वृत्त त्याग कुला त्यागस्य ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फल मोक्षाख्य नैव लभेत्। एवकारेण-ताहरात्यागवता मोक्षाशापि न कर्तव्येति सूचयति ॥ ४ ॥ एव राजसत्यागप्रकारमुक्ला सात्त्विक तमाह—कार्यसिति । सङ्ग कर्तृलाभिनिवेशं फल च त्यक्ला विहाय कार्यं करीव्यमिलेव नियतं नित्य यत्कमं कियते स लाग सात्त्विको मत । ननु

६ श्रीघरीव्याख्या ।

त्याज्यमिलेवं छक्षणान्मोहादेव भवेष् । स च मोहस्य तामसत्वात्तामसः परिकीर्तित ॥ ७॥ राजस त्यागमाह-दु ख-मिति। अक्तर्शासनीय निना केनलं दु खिमलेन शात्ना शरीरायासमयानित्य कर्म त्यजेदिति यत्तावृशस्त्वागो राजस , दु खस्य राजसत्वात् । अतस्त राजस त्याग कृत्वा राजस पुरुषस्त्यागस्य फळ ज्ञाननिष्ठाळक्षण नैव लभत इत्यर्थ ॥ ८ ॥ सारिवक स्मागमार-कार्यमिति । कार्यमिलेव इका नियतमवस्यकतं व्यतया विद्यत कर्म सक्त फळ च त्यवत्वा कियत इति यद् तादशस्त्यागः

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

सङ्गं त्यक्तवा फलं चैव। नित्याना कर्मणां फलवत्त्वे भगवद्वचन प्रमाणमवोचाम। अथवा यद्यपि फलं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणस्तथापि नित्यं कर्म इतमात्मसंस्कारं प्रत्यवायपिरहार वा फलं करोत्यात्मन इति कल्पयत्येवाइस्तत्र तामपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वेत्यनेनातः साधुकं सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेति। स त्यागो नित्यकर्मसु सङ्गफलपित्यागः सादिवकः सन्वनिर्वृत्तो मतो-ऽभिमतः। ननु कर्मपरित्यागिस्त्रविधः संन्यास इति च प्रकृतस्तत्र तामसो राजसञ्चोक्तस्त्यागः कथिमह सङ्गफलत्यागस्तृतीयत्वेनोच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र षडङ्गविदौ द्यौ क्षत्रिय-

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

शक्नाह—नित्यानासिति । फलं स्वक्तेस्य विधान्तरेण तात्पर्यमाह—अथवेति । निह विधिना कृत कर्मानर्थंक विध्यानर्थंक्याने श्रौतफलाभावेऽपि निस्य कर्म विधितोऽनुतिष्ठन्नात्मानमजानन्ननुपहतमनस्त्वोक्त्या तिस्यन्वर्भण्या-समस्कार फल कल्पयति तद्करणे प्रस्रवायस्त्रस्या तत्करण कर्तुरात्मनस्त्विवृत्ति करोतीति वा निस्ये कर्मण्युका कल्पनामनुनिष्पादितफलकल्पना च फल सक्तेसस्स्य भगवान्तियारयतीस्पर्थ । निस्पकर्मसु फलसागोक्ते सभवे फलितमाह—अत इति । कर्मतत्फलसागस्य सागसन्यासग्रव्हान्या प्रकृतस्य सागो हीति त्रैविष्य प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञानुरोधेन हे विधे न्युत्पाद्य तृतीया विधा तहिरोधेन न्युत्पाद्यतो भगवतोऽकौशलमापतितमिति शङ्कते— निन्विति । प्रकौत्तरविरोधेन प्राप्तमकौशल

# ३ नीलकण्ठन्याख्या ( चतुर्घरी )।

प्रागुक्तसात्यागपक्षस्य व्यावृत्त्यर्थम्। स एवभ्तस्त्याग सात्विको मत वेदे दृष्ट । तथाच श्रुति 'ईशावासमिद् सर्व यत्किच जगत्या जगत् । तेन त्यक्तेन भुङ्कीथा मा गृधः कसस्त्रिद्धनम्'। इति । ईशा ईशेन परमेश्वरेण सर्वकार्य-करणकत्रीत्मप्रवर्तकेन इद जगत्स्थावरजङ्गम जगत्या ब्रह्माण्डे स्थित वासमाच्छादित व्याप्तम् । येन हेतुना सर्व तद्धीन तेन कारणेन त्यक्तेन त्यागेन कर्तृत्वभोक्तत्वाभिमानवर्जनेन भुङ्कीथा विषयान्भुङ्क् । मा गृध गर्ध मा कार्षी । कस्यस्त्रिद्धन न कस्थापि तत्र स्वामित्वमस्तीति वृथेव तत्र गर्ध इत्यर्थः । एव कर्माण्यपि यज्ञादीनि कर्तृ-त्वाभिमान त्यक्त्वा कुर्वतस्त्रव कर्मलेपो न भविष्यति । एतद्यतिरेकेण तव उपायान्तर च नास्तीत्यप्रिममञ्जेण प्रदर्शते 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा । एव त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे' इति । इदमेव मुख्य स्वमत भगवता प्रदर्शितम् । एतान्यपि तु कर्माणीति श्लोके । ननु नित्याना फलमेव नास्ति किं त्यक्तव्यमि-तिचेत् । इतएव भगवद्वचनात्तेषामिष फलमस्तीति जानीहि । निष्फलस्य वेदेनानुष्ठापनासमवात् । तथाचापस्तम्ब-

## ४ सधुसुद्रनीन्याख्या ।

स्याग सात्त्विक सत्त्विनिर्तो मत आदेयलेन समत शिष्टानाम् । ननु निस्याना फलमेव नास्ति कथ फल स्यक्लेखुक्तम् । उच्यते । अस्मादेव भगवद्वचनािवस्याना फलमस्तीित गम्यते निष्फलस्यानुष्ठानासभवात् । तथाचापस्तम्ब 'तद्यथाम्रे फलार्थे निमिते छायागन्धावन्तूपयेते एव धर्म वर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते' इस्यानुषित्रक फल निस्याना दर्शयति । अकरणे प्रस्यवाय-स्मृतिश्व । निस्याना प्रस्यवायपरिहार फल दर्शयति 'धर्मेण पापमपनुद्ति । तस्माद्धभै परम वदन्ति येन केचन जयेतािप वा दिविहोमेनानुपहत्तमना एव भवति तदाहुदेवयाजी श्रयानात्मयाजीत्यात्मयाजीति ह ब्रूयात्स ह वा आत्मयाजी यो वेदेद मेऽनेनाङ्ग ५ स ६ स्वयत इदमनेनाङ्गमुपधीयते' इस्याद्य श्रुतयश्च ज्ञानप्रतिबन्धकपापश्चयलक्षण ज्ञानयोग्यतारूपपुण्योत्पत्तिलक्षण चात्मसस्कारं निस्याना कर्मणा फल दर्शयन्ति, तदिभसिधं स्वयत्या तान्यनुष्टेयानीस्थर्थ । यदुक्त 'स्यागसन्यास्त्राब्दी घटपट-श्चित्राव निस्याना कर्मणा फल दर्शयन्ति, तदिभसिधं स्वयत्या त्यान्यनुष्टेयानीस्थर्थ । तत्र विस्मर्तव्यम् । तत्र सस्यिप फलाभिनसम्बान्यो मोहाद्वा कायक्रेशमयाद्वा य कर्मस्यागः स विशेष्याभावकृतो विश्विष्टाभावस्तामसस्त्रेन स्त्यत इति विशेष्याभावकृते विशेषणा-सस्यिप कर्मणि फलाभिसन्धिस्याग स विशेषणाभावकृतो विश्विष्टाभाव सात्त्वकृते स्त्यत इति विशेष्याभावकृते विशेषणा-सस्यपि कर्मणि फलाभिसन्धिस्याग स विशेषणाभावकृतो विश्विष्टाभाव सात्त्वकृते स्तूयत इति विशेष्याभावकृते विशेषणा-सस्यपि कर्मणि फलाभिसन्वस्याग स विशेषणाभावकृतो विश्विष्टाभाव सात्त्वस्य स्त्यान इति विशेषणाभावकृते विशेषणा-

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

निखाना विध्युद्देशे फलाश्रवणात्तेषा फल व्यक्षिति कथमुक्तमिति चेत् निखाना कर्मणा फलवरवे भगवद्वचन प्रमाणमिति गृहाण । अन्यथा भगवद्वचनमनर्थक स्यात् । यद्वा विधिना कृतस्य कर्मण आनर्थक्ये विध्यानर्थक्यप्रसङ्गात् । श्रीतफलामाकेऽपि कर्माधि-कृतोश्चो निख कर्मकृतमात्मस्कारं प्रखवायपरिहारं च फल कर्तु करोतीति क पयित तामिष कल्पना निवारयित भगवान् फल खक्लेति । अयमेव लागश्चित्तशुद्धिहेतुरिति सूचनार्थमर्जुनेति सबोधनम् । नतु कर्मपरिलागश्चितिधो मत इति लागस्य त्रैविध्यं प्रखुल सङ्गफललागस्य तृतीयलेन कथनमयुक्तम् । यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र सषडङ्गवेदविदौ द्वौ क्षत्रियस्तृतीय इति तद्विति चेश्वेष द्वौषः । कर्मसन्यासस्य सङ्गफललागस्य च लागसामान्यन राजसतामसलेन कर्मलागनिन्दया सङ्गफललागस्य

# न द्वेष्ठयकुशलं कर्म कुशले नानुषज्ञते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ १०॥

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

स्तृतीय इति तद्वत् नैष दोषस्त्यागसामान्येन स्तृत्यर्थत्वात् । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभि-संधित्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलाभिसंधित्यागः सात्त्विकत्वेन स्तूयते 'स त्यागः सात्त्विको मतः' इति ॥ ९ ॥ यस्त्विधिकतः सङ्ग त्यक्त्वा फलाभि-सन्धि च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिनाऽकलुषी क्रियमाणमन्तः करणं नित्येश्च कर्मभिः संस्किय-माण विशुद्धाति । विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनक्षमं भवति । तस्यैव नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तः-करणसात्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तिष्ठिष्ठा स्याचद्वक्तव्यमित्याह—न देष्ट्यकुरालमशोभन काम्यं

# २ आनन्दगिरिन्याख्या ।

प्रसादिशति—नैप दोप इति । कर्मसागफलसागयोस्सागत्वेन साइश्यात्कर्मसागिनन्द्रया तत्फलसागस्तुस्यथैमिद वचनमित्युपगमान निरोधोऽसीत्युक्तमेन व्यक्तीकुर्वनादौ सागसामान्य विशदयति—अस्तीति । सति सामान्ये निर्देशस्य स्तुस्यथैत्व समर्थयते—तत्रेति ॥ ९ ॥ एव पूर्वापरिवरोध पराक्तसानन्तरश्लोकतात्पर्यमाह—यस्त्रिति । फलरागादिनेस्यादिशब्देन कर्मस्यरूपासङ्गो गृद्धते अन्त करणमकलुषीकियमाणमिति च्लेद । विशुद्धेऽन्त करणे कि स्यादिसाशङ्काह—विशुद्धमिति । मलविकलत्व विशुद्धत्व, सिक्कयमाणत्व प्रसन्नत्वमिति भेद । क्रमेण श्रवणा

# ३ नीलकण्डव्याक्या ( चतुर्धरी )।

'तद्यश्वाक्रे फलार्थे निमिते छायागन्धावनूत्यद्येते एव धर्म चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते' इति आनुषङ्गिक फल नित्याना द्रशेयति । अकरणे प्रत्यवायस्मृत्यापि तेषा प्रत्यवायपरिहारः फलमिति प्रदर्शते । 'धर्मेण पापमपनुदति' इत्यादिना च नित्येष्वपि कर्मसु फल दृश्यते तदेव वक्तव्यमिति न कोऽपि दोषः ॥ ९ ॥ एवं सुख्य सार्त्विकत्याग-सुक्त्वाऽमुख्य तमाह—न द्वेष्टीति । सन्त्वेन सम्यगाविष्टो व्यासस्त्यागी सुख्यः सार्त्विकस्त्यागी सन्यासीत्यर्थः ।

# ध मधुसूद्रनीव्याक्या ।

भावकृते च विद्योद्यमावलस्य समानलान पूर्वापरविरोधः । उभयाभावकृतस्तु निर्गुणलान्न त्रिविधमध्ये गणनीय इति चावो-चाम । एतेन 'लागो हि पुरुषव्याद्र त्रिविध सप्रकीर्तित ' इति प्रतिज्ञाय कमेलागलक्षणे द्वे विधे दशियेला प्रतिज्ञाननुरूपा कर्मानुष्ठानलक्षणा तृतीया विधा दर्शयतो भगवत प्रकटमकौशलमापतित । निह भवति, त्रयो बाह्मणा भोजयितव्या द्वौ कठकौण्डिन्यौ तृतीय क्षत्रिय इति तद्वदिति परास्तम् । तिस्रणामि विधाना विद्याशमावरूपेण लागसामान्येनैकजातीयतया प्राग्वाख्यातलात् । तसाद्भगवदकौशलोद्वाबनमेव महदकौशलमिति द्रष्टव्यम् ॥ ९ ॥ सात्त्वकस्य लागसादौ सत्त्वशुद्धिद्वारेण

#### ५ माध्योत्कर्षदीपिका।

तृतीयलेन प्रदर्शनस्य सात्त्विकलेन सुत्यर्थलादिलेवमाचाँ प्रतिज्ञात त्यागत्रैविध्य त्रिमि क्छोकै प्रदर्शितम् । केचित्तु विश्विष्टा-भावस्पत्यागो विशेषणाभावाद्विशेष्याभावाद्वम्याभावाच्च त्रिविध सप्रकीर्तित । तथाद्वि फलाभिसिधपूर्वककमेलाग सत्यपि कमीण फलाभिसिधलागादेक । सल्पपि फलाभिसधौ कमेलागाद्वितीय । फलाभिसधौ कमेणश्च त्यागानृतीय । तत्र प्रथम सात्त्विक आदेयलेनात्रैन विधित्तित । द्वितीयस्तु दु खबुद्धा कृतो राजस । विपर्यासेन कृतस्तामस । इति राजसतामसमेदेन द्विविधोऽप्यत्रैव हेयलेन निन्दत । तृतीयस्तु विद्वषा कर्मानधिकारिणा विविदिषुणा च कर्तु योग्यो द्विविध । तत्राद्य स्थितप्रज्ञलक्षणादी प्राय्याख्यात । द्वितीयस्तु नैष्कर्म्यतिद्वं परमामित्यत्र वक्ष्यत इति वर्णयन्ति । अस्मिन्पक्षे एकस्मिन्द्वयोरन्तर्भाव कृत्वा नृतीय प्रदेश्यान्तरे प्रक्षिप्त इति प्रतिज्ञाया अनिर्वाहो भगवतो महदकौशलतापादको द्रष्ट्य ॥ ९ ॥ एव सात्त्विक लागमुक्ला योऽधिकृत सङ्ग फलाभिसिन्ध च लक्ला कर्म करोति ताहशकर्मानुष्ठानेन संस्कृतातमा सन् जन्मादिविकियारहितत्वेन निष्क्रयमात्मानमात्मत्वेन सबुद्ध सर्वकर्माण मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नासीनो नैष्कर्म्यलक्षणा ज्ञाननिष्ठा प्राप्नोतीखेतत्पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजन-माह—न हेष्टीति । यस्लागी पूर्वोक्तसङ्गफललागवान् निलकर्मानुष्ठायी यदा सत्त्वसमाविष्ट सङ्ग फलाभिसिधं च लक्ला कर्मानु-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

सारिवको मत. ॥ ९ ॥ प्वभूतसात्त्विकत्यागपरिनिष्ठितस्य लक्षणमाइ—न द्वेष्टीति । सत्त्वसमाविष्ट सत्त्वेन सन्याप्त सारिवकत्यागी अञ्जञ्जल दु खावह शिक्षिरे प्रात सानादिक कर्म न द्वेष्टि, कुशले च सुखकरे कर्मणि निदाषे माध्याहस्तानादौ नानुषद्धते प्रीति न ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

एवाइ राजस तामस च लाग कृत्वा न किंबित्फलसबन्ध इति । सास्विकस्य तु लागान्छास्त्रार्थपाठनात्मक फलम् । लक्तगुणप्रामग्रहस्य

१ मध्सद्दनः

# १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कर्म शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किमनेनेखेवं कुशले शोभने निखे कर्मणि सस्वशुद्धिकानोस्पित्तितिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणिमदिमिखेवं नाजुषज्जते तत्रापि प्रयोजनमपश्यश्वतुषक्षं प्रीति न
करोतीखेतत् कः पुनरसौ त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफलपरित्यागेन तद्वांस्त्यागी यः कर्मणि सङ्गं त्यक्तवा
तत्फलं च नित्यकर्मानुष्ठायी स त्यागी। कदा पुनरसावकुशलं कर्म न द्वेष्टि कुशले च नानुषज्जत
इत्युच्यते सस्वसमाविष्टो यदा सत्त्वेनात्मानात्मविवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त इत्यतत्। अतपव च मेधावी मेधयात्मज्ञानलक्षणया प्रज्ञया संयुक्तत्तद्वान्मेधावी मेधावित्वादेव छिन्नसं-

## २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

चावृत्तिद्वारेणेलार्थं । तिष्ठिष्टेलात्मज्ञाननिष्ठोक्ता । काम्यकर्मणि लाज्यत्वेन द्वेषमभिनयति—िकसिति । उभयत्र द्वेष प्रीति च न करोतीति सामान्येनोक्तं कर्तार प्रश्नपूर्वक विशेषतो निर्दिशति—कः पुनिरित । लागीत्युक्त लागिनमाभिव्यनक्ति—पूर्वोक्तेनेति । कर्मणि सङ्गस्य तत्फल्लस च लागेनेति यावत् । उक्तमेव लागिन विवृणोति—यः कर्मणीति । तत्फल लक्तेति संबन्ध । काम्ये निषिद्धे च कर्मणि बन्धहेतुरिति न द्वेष्टि निल्धे नैमित्तिके च मोक्षहेतुरिति न प्रीयते । तत्र कालविशेष पृच्छति—कदेति । निल्लादिकर्मणा फलाभिसन्धिवर्जितेन क्षपितकल्म-पस्य सत्त्व यथार्थमहणसामृथ्यमुद्धभ्यते तेन समावेशदृशायामुक्तप्रीतिद्वेषयोरभावो भवतीलाह—उच्यत इति । अत्र सत्त्व समुद्धन्त्रयाथ्यभ्रहणसमर्थसमाविष्टत्वादिल्यर्थं । छिन्नसशयत्वमेव विश्वद्यति—आत्मेति । पर नि श्रेयसं

३ नीलकण्डव्यास्य (चतुर्धरी)।
अकुरालमसुखप्रद कर्म त्रिषवणस्नानचतुर्गुणशौचिभक्षाटनादिप्रयासरूप न द्वेष्टि। कुराले मिष्टाझिभक्षादौ नानुषज्जते
न सङ्ग काकवरप्रीतिं करोति। यद्वा कर्मकुराले समादिकर्मकुराले शिष्यादौ न सज्जते तत्राकुराल वा तं न द्वेष्टि।
एतेन रागद्वेषश्चत्यत्वमस्य दर्शितम्। तदिप कुत इत्यपेक्षायामाह—मेधावीति। कहापोहकुरालतया नित्यानित्यवस्तुविवेचनादौ प्रज्ञावान्। अतएव लिझसशयः किं कर्माण्येव मुक्तिसाधनानि उत सन्यास एवेति विचिकित्सारिहतः। एवच त्यागीत्यनेन यज्ञो दान तपः कर्म न त्याज्यमित्युक्ताद्त्यागाद्याद्यक्तिः। मेधावीत्यनेन मोहात्तस्य
परित्याग इत्युक्तात्तामसत्यागाद्याद्यक्तिः। पूर्वार्घेन रागद्वेषामावप्रतिपादनेन कायक्रेशमयात्त्यजेदित्युक्ताद्राजसत्यागाद्याद्यक्तिः। लिझसशय इत्यनेन कार्यमित्येव यत्कर्मत्युक्ताद्यस्यसात्विकत्यागाद्याद्यक्तिः। नद्यसौ कर्मणा तुच्छत्व
४ मध्यदनीव्याक्या।

श्रानिष्ठा फलमाह—यस्त्यागी सात्त्विकेन त्यागेन युक्त. पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्तृत्वाभिनिवेश फलाभिसन्धि च त्यक्तान्त - करणशुद्धर्थं विहितकर्मानुष्ठायी स यदा सत्त्वसमाविष्ट सत्त्वेनात्मानात्मविवेकज्ञानहेतुना चित्तगतेनातिशयेन सम्यग्ज्ञानप्रतिबन्धकरणस्त्यमेमलराहित्येनासमन्तात्फलव्यभिचारेणाविष्टो व्याप्तो भवति भगवदर्पितनित्यकर्मानुष्ठानात्पापमलपक्षंलक्षणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यताह्मपपुण्यगुणाधानलक्षणेन च सस्कारेण सस्कृतमन्त करण यदा भवतीत्यर्थस्तदा मेधावी शमदमसर्वकर्मोपरमगुह्मपसदनादिसामवायिकाङ्गयुक्तेन मनननिदिध्यासनाख्यफलोपकार्यङ्गयुक्तेन च अवणाख्यवेदान्तवाक्ष्यविचारण परिनिष्णं वेदान्तमहावाक्यकरणक निरस्तसमस्ताप्रामाण्याशङ्क चिदन्याविषयकमह ब्रद्धास्मीति ब्रह्मात्मैक्यज्ञानमेव मेधा तया नित्य युक्तो
मेधावी स्थितप्रज्ञो भवति तदा छिन्नसश्योऽह ब्रह्मास्मीति विद्याह्मप्या मेध्या तद्विद्योच्छेदे तत्कार्यसश्यविपर्ययञ्ज्ञस्यो भवति तदा
५ माध्योत्कर्षदीपिका।

ष्ठानत सङ्गफलाभ्यामकळ्षिकियमाण निलैश्व कमें सि सिक्तयमाण विश्व समुद्ध समुद्ध सम्तद्ध समुद्ध सम्तद्ध समुद्ध सम् सत्त्वमत्र श्राह्य तेन समाविष्ट सव्याप्त सयुक्त इति यावत् । अतएव मेघावी ब्रह्मात्मञ्जानलक्षणा प्रज्ञा मेघा तद्वान्त मेघावी । मेधा-विलादेव ब्रह्मात्मस्क पावस्थानमेव परं नि श्रेयससाधनं नान्यांकि चिदिस्थेव निश्वयेन छिन्नोऽविद्याकृत. सद्ययो यस स छिन्न-संश्य 'तमेव विदिलातिमृत्युमेति नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय' 'भिद्यते हृदयमन्थिर छवान्ते सर्वस्थ्या । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द छे परावरे' इति श्रुते । सतदा अकुश्चलमशोभन काम्य निषिद्ध च कर्म न द्वेष्टि। काम्यादिक मेशारीरारम्भादिद्वारेण ससार-कारणमत किमनेनसेव द्वेष न करोति । कुश्चले चित्तशुद्धादिद्वारा मोक्षहेतुलाच्छोभने निस्य कर्मणि नातुष्वते । सत्त्वश्चिक् श्चानोत्पत्तितिन्नश्चित्व द्वेष न करोति । कुश्चले चित्तशुद्धादिद्वारा मोक्षहेतुलाच्छोभने निस्य कर्मणि नातुष्वते । सत्त्वशुद्धि-श्चानोत्पत्तितिन्नश्चित्व देष न करोति । कुश्चले चित्तशुद्धादिद्वारा मोक्षहेतुलाच्छोभने निस्य करोति । एवभूतसात्त्वक-परिलागनिष्ठस्य लक्षणमाह—सत्त्वसमाविष्ट सात्त्विकलाणी अकुश्चल दु खावह बिश्वरे प्रात क्षानादिकर्म न द्वेष्टि, कुश्चले च सुखकरे कर्मणि निदाघे मध्याहक्षानादौ नातुष्वते प्रीति न करोति । तत्र हेतु –मेघावी स्थिरबुद्धि । यत्र परपरिभवादिमहृद्ध स-मिष्याद्या ।

करोति । तत्र हेतु:-मेधानी स्थिरबुद्धि. । यत्र परपरिभनादि महदपि दु.खं सक्यते स्नगीदिसुखं च लज्यते तत्र कियदेतचात्कालिक

#### १ श्रीमच्छाकरमान्यम् ।

शयिष्ठक्षोऽविद्याकृतः संशयो यस्यात्मस्रक्षपावस्थानमेव पर निःश्रेयस्साधनं नान्यत्किचिदित्येवं नि-श्रयेन छिन्नसंशयो योऽधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविकियारिहतत्वेन निष्क्रियमात्मानमात्मत्वेन सबुद्धः स सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कु-वैन्न कारयन्नासीनो नैष्कर्म्यळक्षणां ज्ञाननिष्ठामश्चन इत्येतत्पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनमनेन श्लोके-

#### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

तस्य च साधन सम्यग्ज्ञानमेवेति योजना । न द्वेष्टीत्यादिना श्लोकेनोक्तमर्थं सक्षिण्यानुवदति—योऽिधकृत इति । पूर्वोक्तप्रकारेणेति कर्मणि तत्फले च सङ्गत्यानेनेत्यर्थं । कर्मात्मयोगस्यानुष्ठानेन संस्कृतात्मा सन् क्रमेण अवणाचनुष्ठान-द्वारेण कृटस्थ ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन संबुद्ध इति सबन्ध । परस्य निष्क्रियत्वे हेतुमाह—जन्मादीति । उक्तज्ञानवत ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

सन्यासस्य महाभाग्यत्व च तत्वतो वेद । वेद चेत्क्षणमि कर्मसु न तिष्ठत् । नेहि दाहोपशमार्थी निकटस्य जाह्वीमहाहुद् जानन्त्रीष्मोष्मप्रतप्तपाथित पत्वले क्षणमि रमेत । संशयन्छेदेऽिष हेतुः सत्त्वसमाविष्ट इति । यतः सत्त्वेनेव कत्री सम्यगाविष्टो य नत्वय सत्त्वमाश्रित इति महान्विशेषः । एवच पूर्वश्लोकोक्तस्य सात्त्विकत्याग-रूपस्य कर्मयोगस्य फलभूतोऽय मुस्यः सन्यासो विविद्यूणामनुष्ठेयो 'यदहरेच विरजेत्तदहरेच प्रव्रजेत्', 'एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिन्छन्त प्रव्रजित्' इति श्रुतिप्रसिद्धः । भाष्ये तु ननु कर्मपरित्यागिश्चिषः सन्यास इति च प्रकृत-स्तत्र तामसो राजस्त्रोक्तस्त्याग कथिमह सङ्गफलत्यागस्तृतीयत्वेनोच्यते । यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र पडङ्ग-विदौ ह्रौ क्षत्रियस्तृतीय इति तहत् । नेष दोष । त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात् । अस्ति कर्मसन्यासस्य फलाभि-सन्धित्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम् । तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलामिसन्धित्यागः सात्त्विकत्वेन स्त्युते स त्याग सात्त्विको मत इति प्रन्थेन त्यागत्रैविध्य समाधायेव सङ्गफलत्यागपूर्वक नित्यकर्मानुष्ठानेन विद्य-द्यान्तः कर्मणसात्मज्ञानाभिमुखस्य तिन्नष्टाक्रमकथनार्थोऽय श्लोक इत्युक्तम् । तथैव श्लोक व्यास्याय पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनमनेन श्लोकेनोक्तमित्युपसहृतम् । अन्ये तु फलामिसिधिविशिष्टस्य कर्मणस्त्यागश्चिष्टः । विशेषणा-मावाह्रिशेष्यामावाद्य । आचोऽत्रेव विधित्सतः, द्वितीयस्तु तामसराजसमेदेन द्विविधोऽप्यत्रैव निन्दितः । तृतीयस्तु कर्मानिधकारिणा विविदिषुणा विदुषा च कर्तु योग्यो द्विविध । तत्रान्त्यः स्थितप्रज्ञलक्षणादौ प्राग्व्या-

ध महुसूद्वीच्याच्या।
धीणकर्मलात् न देख्यकुशाल कर्म अशोभन काम्य निषिद्ध वा कर्म न प्रतिकृत्वया मन्यते, कुशाले शोभने नित्य कर्मणि
नानुषज्ञते न प्रीति करोति, कर्तृलायभिमानरहितलेन कृतकृत्यलात् । तथाच श्रुति 'भियते हृद्यप्रन्थिशिख्यन्ते
सर्वेसशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरं इति । यसादेव सात्त्विकस्य स्मागस्य फल तस्मान्महतापि
५ भाष्योक्तर्यदीपिका।

शान देहिकसुखदु खयोरपादित्सापरिजिहीर्घालक्षण यस स इसपरे। ईतरे तु सतु सागी सास्विकसागकर्ता। तुशब्दस्तामसराज-ससागकर्तृतो विशेषयोतक । अकुशलमिविकिन मोक्षकथानिभन्न देहाभिमानिनम्। अतएवान्त करणशुद्धिप्रयोजककर्मावरणा-सिहण्यु किमथं वा एतत्कर्माचरित किवा पुत्रदारादिनिर्वाहकृत्कर्म स्वजसीस्विवमादिजल्पन्त न द्वेष्टि धिक् सा परतो गच्छेसेवमा-दिखेषाभावाहेष न करोतीसर्थ । तथा कर्मकुशले निस्वैनित्तिककर्माचरणकुशले तन्मात्रासङ्गात्मरुत्त्रस्वागवि ससमाने नातु-वक्षते 'ददाति प्रतिग्रह्माति गुद्धमाख्याति पृच्छति । अङ्के भोजयते चैव षड्विध प्रीतिलक्षणम्' इत्युक्तमनुषङ्ग न करोति । ननु तस्योभयविधिक्षदर्शनात्सशय एव कि न स्यादिस्यत उक्त छित्रसशय सशयरहित । तत्रैव हेतुमाह-मेधावीति । स्वीकरणित अयधारणावान् । कुतोय निश्चयत्त्रस्थलत उक्त असमाविष्ट इति । असमे क्षयिफलान्तरासहशे निरितशयानन्दरूपे फले आविष्टे छिप्सावान् अत ईहन्त्रस्थणो योगी त्यागी हेय इति भाव इति वर्णयन्ति । एवममुख्य सात्त्रिक स्वागमुक्त्वा मुख्य तमाह-न द्वेष्टि सत्त्वेन सम्यगाविष्टो व्याप्तस्त्रागी मुख्य सात्त्विकत्यागी सन्यासीत्यर्थ । अकुशल्यसुक्षप्रद कर्म त्रिषवणक्षानचतुर्गुणशौच-भिक्षाटनादिप्रयासक्षप न देष्टि । कुशले मिष्टाक्षभक्षणादौ नानुषज्यते प्रीति न करोति । यद्वा कर्मकुशले सेवादिकर्मकुशले विष्यादौ नानुषज्यते तत्राकुशल वा त न देष्टि। एतेन रागद्वेषश्चर्यस्वमस्य दर्शितम्, तदिप कृत इत्यपेक्षायामाह—मेधावीति। स्वापोहन्ति । मेधाविलादेव कुश्वस्त्रत्या पिरसानम् । अनेन मोद्दातस्य परिस्था इत्युक्तात्तामसात्त्र्यागाद्वाहित । मेधाविलादेव

६ श्रीवरीज्याच्या । सुख दुःख चेलेनमनुस्थाननानिलर्थ । अतएन छित्र सञ्चो मिथ्याज्ञान दैहिकसुखदु खयोरुपादित्सापरिजिहीषीळक्षण यस्य स

श्रीधरः.

# नहि देहमृता शक्यं लक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफल्लागी स लागीलभिधीयते॥ ११॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

नोक्तम् ॥ १० ॥ यः पुनरिघक्ततः सन्देहात्माभिमानित्वेन देहभृद्शोऽवाधितात्मकर्तृत्वविज्ञानतयाहं-कर्तेति निश्चितबुद्धिस्तस्याशेषकर्मपरित्यागस्याशक्यत्वात्कर्मफलस्यागेन चोदितकर्मानुष्ठान एवाधि-कारो न तत्त्याग इस्येतमर्थ दर्शयितुमाह—नहीति । यसादेहभृता देहं विभर्तीति देहभृदेहात्मा-भिमानवान्देहभृदुच्यते निह विवेकी स हि वेदाविनाशिनिससादिना कर्तृत्वाधिकारान्निवर्तितो ऽतस्तेन देहभृताऽश्चेन न शक्यं स्वकु संन्यसितु कर्माण्यशेषतो निःशेषेण । तस्माद्यस्वशोऽधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्कर्मफलस्यागी कर्मफलाभिसन्धिमात्रसंन्यासी स त्यागीत्यभिधीयते कर्म्यपि सन्निति स्तुत्यभिष्रायेण । तस्मात्यरमार्थद्दिंनैवादेहभृता देहात्मभावरहितेनाशेषकर्मसंन्यासः

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सर्वकर्मस्यागद्वारा मुक्तिभावत्व दर्शयति—स सर्वेति ॥ १० ॥ आत्मज्ञानवत सर्वकर्मस्यागसभावनामुक्त्वा सद्धीनस्य तदसंभवे हेतुवचनत्वेनानन्तरश्लोकमवतारयति—यः पुनिरिति । न बाधितमात्मित कर्तृत्वविज्ञानमस्य स्यक्त्रस्य तस्य भावन्तत्ता तयेति यावत्, एतमर्थं दर्शयितुमज्ञस्य सर्वकर्मसन्यासासभवे हेतुमाहेति योजना । यसादिस्यस्य तसादित्युक्तरेण सबन्ध । विवेकिनोऽपि देहधारितया देहभृत्वाविशेषे कर्माधिकार स्यादिस्याश-क्ष्माह—नहीति । कर्तृत्वाधिकारस्तत्पूर्वक कर्मानुष्ठान तस्मादिति यावत् । ज्ञानवतो देहधारणेऽपि तदिभमा- नित्वाभावोऽत शब्दार्थं । अज्ञस्य सर्वकर्मस्यागायोगमुक्त हेत्कृत्य फलितमाह—तस्मादिति । कर्मानुष्ठायिन-स्यागित्वोक्तिरयुक्तेस्याशङ्क्माह—कर्म्यपीति । कर्मिणापि फलस्यागेन स्यागित्ववचन फलस्यागस्त्रसर्थमित्यर्थं । कस्य नहिं सर्वकर्मस्यागः सभवतीस्याशङ्क्य विवेकवैराग्यादिमतो देहामिमानहीनस्रेत्युक्त निगमयति—तस्मादिति

# ३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

ख्यात । आद्यस्तु नैष्कर्म्यसिद्धिं परमामित्यत्र वक्ष्यते । तत्र भाष्ये तिस्रस्त्यागविधा प्रतिज्ञाय द्वे यथावत्प्रदर्भ तृतीयापि केनचित्सामान्येन प्रतिपादिता । अत्रतु एकसा द्वयोरन्तर्भाव कृत्वा द्वे एव विधे उपपाद्य तृतीया प्रदेशा-न्तरे प्रक्षिप्तेति प्रकृते प्रतिज्ञाया अनिर्वाह इति विशेष. ॥ १०॥ असुख्यमेव सात्त्विक त्यागमन् तृत्य तत्प्रयोजनमाह द्वाम्याम्—नद्दीति । देहभृता देहाभिमानिना हि यसादशेषतः कर्माणे त्यक्तु न शक्य अशक्यम् । प्राणयात्रानः छोपप्रसङ्गात् । तसादिधिकृतः सन् यः कर्मफळत्यागशीळ । तुशब्द एवार्थे । स एव त्यागीत्युच्यते । यस्त्वशेषतः ४ मञ्चसुदनीन्याक्या ।

यक्षेन स एवोपादेय इत्यर्थ ॥ १०॥ तदेवमात्मज्ञानवत सर्वकर्मत्याग सभाव्यते कर्मप्रवृत्तिहेलो रागद्वेषयोरभावादित्युक्त, सप्रत्यक्षस्य कर्मत्यागासभवे हेतुरुच्यते—मनुष्योऽह ब्राह्मणोऽह गृहस्थोऽहमित्यायभिमानेनावाधितेन देह कर्माधिकारहेतु-वर्णाश्रमादिष्य कर्तृभोक्तृलावाश्रय स्थूलस्क्ष्मशरीरेन्द्रियसङ्घात विभाति अनायविद्यावासनावशास्त्रवहारयोग्यलेन किष्पतम-सत्यमि सत्यत्या अभिन्नतया पश्यन् धारयति पोषयति चेति देहमृदवाधितकर्माधिकारहेतुर्दहाभिमानत्तेन विवेकज्ञानश्र्न्येन देहमृता कर्मप्रवृत्तिहेतुरागद्वेषपौष्कल्येन सत्त कर्मस्र प्रवर्तमानेन कर्माण्यशेषतो नि शेषेण त्यक्त हि यसाच शक्य न शक्यानि सत्यां कारणसामम्या कार्यल्यागस्याशक्यलात् । तसात् यस्लज्ञोऽधिकारी सत्त्वग्रुद्धर्थं कर्माण कुर्वज्ञप

#### ५ माज्योत्कर्षदीपिका।

छिन्नसशय कि कंमीण्येव मुक्तिसाधनानि उत सन्यास एवेति सशयरहित । अनेन कार्यमिखेवेत्युक्तादमुख्यसात्त्विकलागाद्यावृ त्तिरेव । त्यागीत्यनेन यशो दानमित्युक्तादलागात्पूर्वाधेन कायेत्युक्ताद्राजसात्त्यागाद्यागृहितिर्त्यन्ये । आचार्योक्तव्याख्यानापेक्षयोदा-हृतव्याख्यानत्रयेऽप्यधिक खारस्य चिन्त्यम् ॥ १०॥ तदेव सात्त्विकलागवत शुद्धचित्तस्य सर्वकर्मलागे मुख्यसन्यासेऽधिकार प्रद्-र्याधिकृतस्य देहाभिमानित्वेन देहमृतोऽङ्गस्याबाधितात्मकर्तृत्वविज्ञानतयाहकर्तेति निश्चितबुद्धरशेषकर्मपरित्यागस्याशक्यलात्, कर्मफळ्लागेन विहितकर्मानुष्ठान एवाधिकारो न लाग इलेतमर्थं दर्शयितुमाह—नहीति । हि यसादेहमृता देह खात्मलेन विभित्तिं धारयतीति देहस्त देहाभिमानवान् तेनाहेनाशेषत नि शेषेण सर्वाणि कर्माण त्यक्त सन्यसितु न शक्यते । तसाद्य

# ६ श्रीधरीव्याक्या।

॥ १०॥ नन्वेवभूतात्कर्मफळलागाइरं सर्वकर्भत्यागस्तथा सति कर्भविक्षेपाभावेन ज्ञाननिष्ठा सुख सपबते तत्राह—नेति । देहभृता देहात्मामिमानवता नि श्रेषेण सर्वाणि कर्माणि त्यक्तु नहि शक्यम् । नदुक्तम्—'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' इत्यादिना ।

१ नीस्रकण्ठः

# अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्रचित्॥ १२॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

शक्यते कर्तुम् ॥ ११ ॥ कि पुनस्तत्प्रयोजनं यत्सर्वकर्मपरित्यागात्स्यादित्युच्यते—अनिष्टं नरकतिर्य-गादिलक्षणमिष्टं देवादिलक्षण, मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्त मनुष्यलक्षणं चैवं त्रिविधं त्रिप्रकार कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलं बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सदविद्याकृतमिन्द्रजालमायोपम महामोहकर

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

॥ ११ ॥ उक्ताधिकारिण सर्वकर्मसन्यासासभवेऽपि फलाभावे कुतस्त्रस्य कर्तव्यतेति शङ्कते—िर्कः पुनरिति । गौणस्य मुख्यस्य वा सन्यासस्य फल पिष्टच्छिषित्रमिति विकल्पयति—उच्यत इति । सर्वकर्मस्यागे नाम तदनुष्टा नेऽपि तत्फलाभिसन्धित्याग । स चामुख्यसन्यासस्तस्य फलमाह—अनिष्टमिति । मुख्ये तु सन्यासे सर्वकर्मस्यागे सम्याधीद्वारा सर्वससारोच्छित्तिरेव फलमित्याह—नत्विति । पादत्रय व्याकरोति—अनिष्टमित्यादिना । तिर्यगादीत्यादिपदमविष्टिनिकृष्टयोनिसग्रहार्थं, देवादीत्यादिपदमविष्टिनिकृष्टयोनिमहण्योनिसग्रहार्थं, देवादीत्यादिपदमविष्टिनिकृष्टयोनिसग्रहार्थं, देवादीत्यादिपदमविष्टिनिकृष्टयोनिमहण्योति । फलक्ष्याद्याद्यति—बाह्येति । करणद्वारकमनेकवियत्वमुक्त्वा मिथ्यात्वमाह—अविद्यति । तत्कृतत्वेन दृष्टिमान्नदेहत्वे इश्विकण्यन्याख्या (चतुर्धरी)।

कर्माणि त्यक्त शक्कोति परमार्थदर्शी स मुख्यस्त्यागीत्यर्थ ॥ ११ ॥ एवभ्तस्र त्यागस्य फलमाह—अनिष्टमिति । अनिष्ट नरकतिर्थगादिरूपम्, इष्ट देवतादिरूपम्, मिश्र मानुषमाव इति कर्मण कर्मजातीयस् फल त्रिविध प्रेत्य मरणानन्तरमत्यागिना पूर्वोक्तमुख्यसन्यासहीनाना भवति मुख्यसन्यासिना तु क्रचित्तद्भवति । तेषा कर्तृत्वाभि-

४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

भगवदत्तकम्पया तत्फल्लागी। तुशक्तस्वस्य दुर्लमल्लातनार्थं। स त्यागीत्यिभिधीयते गौण्या वृत्त्या स्तुत्यर्थमत्याग्यि सन् । अशेषकर्मसन्यासस्तु परमार्थदिशिनैव देहम्ता शक्यते कर्तुमिति स एव मुख्यया उत्त्या त्यागीत्यिभप्राय ॥ ११ ॥ नतु देहमृत परमात्मज्ञानश्च्यस्य कर्मिणोऽपि कर्मफल्लाभिसिन्यत्याणित्वन गौणसन्यासिन परमात्मज्ञानवतो देहाभिमानरिहतस्य सर्वकर्मत्यागिनो मुख्यसन्यासिनश्च क फले विशेषो यदलामेन गौणलमेकस्य यहामेन च मुख्यलमन्यस्य, कर्मफल्लागिल तु ह्योरिप तुल्यमित्यन्यो विशेषो वाच्य । उच्यते—अल्यागिना कर्मफल्लागिलेऽपि कर्मानुष्ठायिनामज्ञाना गौणसन्यासिना प्रेख विविदिषापर्यन्त सत्त्वशुद्धे प्रागेव मृताना पूर्वकृतस्य कर्मण फल शरीरप्रहण भवति मायामय फल्गुतया लयमदर्शन गच्छतीति निरुक्ते । कर्मण इति जात्यिमप्रायमेकवचनमेकस्य त्रिविधफल्लानुपपत्ते । तच्च फल कर्मणिक्विधिलान्निविध पापस्यानिष्ट प्रतिकृत्वदेनीय नारकतिर्यगादिलक्षण, पुण्यस्य इष्टमनुकृत्वदेनीय देवादिलक्षण, मिश्रस्य तु पापपुण्ययुगलस्य मिश्रमिष्टानिष्टस्युक्त मानुष्यलक्षणमित्येव त्रिविधमित्यनुवादो हेयलार्थ । एव गौणसन्यासिना शरीरपाताद्वा शरीरान्तर-श्रहणमावश्यक्तित्यक्ता मुख्यसन्यासिना परमात्मसाक्षात्कारेणाविद्यात्कर्यनिवृत्तौ विदेहकैवल्यमेवेत्याह—नतु सन्यासिना कित्तिरमात्मज्ञानवता मुख्यसन्यासिना परमहसपरित्राजकाना प्रेख कर्मण फल शरीरप्रहणमनिष्टमिष्ट मिश्र च क्विदेशे काले वा न भवत्येवेखवधारणार्थस्तुत्रव्य, ज्ञानेनाज्ञानस्योच्छे तत्कार्याणा कर्मणामुच्छिन्नलात् । तथाच श्रुति 'भिश्रते हृदय-

# ५ माष्योत्कर्षदीपिका।

स्लज्ञो देहमृद्धिकृतो विहितानि कर्माण कुर्वन् तत्फललागी कर्मफलाभिस्धिमात्रसन्यासी स लागीलमिधीयते । कर्म्यपि सन् लागीति खुल्मित्रायेणोक्तम् । तथाच परमार्थदर्शिना देहामिमानग्रन्थेनाशेषकर्मसन्यास .शक्यते कर्तुमिति माव ॥ ११ ॥ अ-मुख्यसन्यासापेक्षया मुख्यसन्यासस्य विशिष्ट प्रयोजन किमिलाकाङ्क्षायामाह—अनिष्ट नरकतिथेगादिलक्षणम् , इष्ट देवादिलक्षणम् , मिश्रमिष्टानिष्टसयुक्त मनुष्यलक्षण चैव त्रिविध त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फल बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नलादनेकं अविद्याकृतलात् मिथ्याभूतमिन्द्रजालमायोपम महामोहकरं त्रल्यात्मोपसर्पीव फल्युतया लयमदर्शन गच्छतीति फलशब्दिनेचेच-नात्। तदेव त्रिविध फलमलागिनामज्ञाना कर्मिणामपरमार्थसन्यासिना प्रेल शरीरपातादृष्वं भवति । फलामिसधिरहिताना कर्मणां देहपातादृष्वं सचितादिकर्मानुरोधिफलस्यावश्यभावादिति भाव । सन्यासिना तु परमार्थसन्यासिना परमहसपरित्राजकाना केवल-

## ६ श्रीघरीव्याख्या।

तसाबस्त कर्माण कुर्वन्नेव कर्मफललागी स पव मुख्यलागीलभिषीयते ॥ ११ ॥ पवभूतस्य कर्मफललागस्य फलमाह-अनि-ष्टमिति । अनिष्ट नारिकत्व, इष्ट देवत्व, मिश्र मनुष्यत्व, पव त्रिविष पापस्य पुण्यस्य चोमयमिश्रस्य च कर्मणो यत्फल प्रसिद्ध तत्स-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

युनर्भुने सलतरत्वागवाचोयुक्तिरुपपत्तिमती ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ १० ॥ ११ ॥ अनिष्टमिति । अत्वागिनामिति सन्मया-

#### १ श्रीमच्याकरभाष्यम् ।

प्रत्यगात्मोपसर्पीव फल्गुतया लयमदर्शन गच्छतीति फलमिति फलनिवेचन तदेतदेवलक्षण फलं भवत्यत्यागिनामज्ञाना कर्मिणामपरमार्थसंन्यासिना प्रेत्य शरीरपातादृर्ध्वम् । नतु परमार्थसन्यागिना परमहंसपरिवाजकाना केवलज्ञाननिष्ठाना कचित् । नहि केवलसम्यग्दर्शननिष्ठा अविद्यादिससारवीजं

# २ आनन्दगिरिज्यारया।

हृशन्तमाह—इन्द्रेति । प्रतीतितो रमणीयत्व सूचयति—महामोहेति । अविद्योत्थस्याविद्याश्चितत्वादात्माश्चितत्व वस्तुतो नास्तीत्याह—प्रन्मगिति । उक्त फळ कर्मिणामित्यते चेदमुख्यसन्यासफळोक्तिपत्व पादत्रयस्य कथिष्ट-मित्याशङ्क्ष्याह—अपरमार्थेति । फळाभिसधिविकळाना क्रिमणा देहपातादूर्ध्वं कर्मानुरोधिफळमावश्यकमित्यर्थे । कर्मिणामेव सतामफळाभिसधीनाममुख्यसन्यासित्वात्तदीयामुर्यसन्यासस्य फळमुक्तवा चतुर्थपाद व्याचष्टे—नित्वति । अमुख्यसन्यासमनन्तरप्रकृत व्यवच्छिनित्त—परमार्थेति । तेषा प्रधान वर्ममुपदिशति—केवलेति । १ नीळकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

मानाभावात्। अन्येतु गौणसन्यासिनामेवाय कर्मालेप इत्याहु । तथाच व्याख्यात 'कार्यमित्येव यत्कर्म' इत्यत्र । अन्यथा सन्यासिनां गौणसन्यासिना च विशेषो न स्यात् । नचेव सुख्यसन्यासिना गौणसन्यासिना चाविशेषापत्तिरिति

४ मधसदनीव्यारया।

प्रस्थिति उचन्ते सर्वसशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दछे परावरे इति । पारमर्षं च सूत्रम् 'तद्विगम उत्तरपूर्वाघ-योरश्चेषविनाशो तद्व्यपदेशात् 'इति परमात्मज्ञानादशेष कर्मक्षय दर्शयति । तेन गाणसन्यासिना प्रन ससार मुख्यसन्यासिना तु मोक्ष इति फले विशेष उक्त । अत्र कश्चिदाह 'अनाश्चित कर्मफल कार्य कर्स करोति य । स सन्यासी च' इलादो कर्म-फलखागिषु सन्यासिशब्दप्रयोगात्कामण एवात्र फलखागसाम्यात्सन्यासिशब्देन गृह्यन्ते । तेषा च सात्त्विमाना निस्पकर्मानुष्टानेन निषिद्धकर्मानुष्ठानेन च पापासभवान्नानिष्ट फल सभवति नापीष्ट काम्याननुष्ठानात्, ईश्वरापेणेन फलस्य त्यक्तलाच । अतएव मिश्रमपि नेति त्रिविधकर्मफलासभव । अतएवोक्त 'मोक्षाथां न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो । निखनैमित्तिके कुर्यात्प्रखवा-यजिहासया' इति, स वक्तव्य शब्दस्यार्थस्य च मर्यादा न निरधारि भवतेति । तथाहि 'गोणसुख्ययोर्भुख्ये कार्यसप्रत्यय' इति शब्दमर्यादा । यथा 'अमावास्यायामपराह्ने पिण्टपितयूज्ञेन चरन्ति' इस्रत्रामावास्याशब्द काले मुख्य । तत्कालोत्पज्ञे कर्मणि च गौण 'य एव विद्वानमावास्थाया यजते' इत्यादी तत्रामावास्यायामिति कर्मग्रहणे पितृयज्ञस्य तदङ्गलाच फल कल्पनीयमिति विधेर्काचविति पूर्वपक्षित कालायनेन 'अङ्ग वा समिनव्याहारात्' इति गौणार्थस्य मुख्यार्थोपस्थितिपूर्वकलान्मुख्यार्थस्य चेहावा-धादमावास्याशब्देन काल एव गृह्यते' फलकल्पनागौरव तूत्तरकालीन प्रमाणलादङ्गीर्मार्यमिति सिद्धान्तित जैमिनिना-'पितृयज्ञ स्वकाललादनङ्ग स्यात्' इति । एव स्थिते सन्यासिशब्दस्य सर्वकर्मस्यागिनि मुख्यलारक्रीमेणि च फलस्यागसाम्येन गीणलान्मुख्यार्थस्य चेहाबाधात्तस्यैव सन्यासिशब्देन प्रहणमिति शब्दमर्थादया सिद्धम् । सल्या कारणसामम्या कार्योत्पाद इति चार्थमर्यादा । तथाहि ईश्वरापंणेन खक्तर्रमैफलस्यापि सत्त्वशुद्धर्यं नित्यानि कर्माण्यनुतिष्ठतोऽन्तराले मृतस्य प्रागर्जितै कमैं भिक्किविध शरीरप्रहण केन वार्यते 'यो वा एतदक्षर गार्ग्यविदिला ८ सालो कार्रेति स कृपण ' इति श्रुते । अन्तत सत्त्वग्रुद्धिफळज्ञानोत्पत्त्यर्थं तद्धिकारिशरीरमपि तस्यावस्यकमेव । अतएव विविदिषासन्यासिन अवणादिक कुर्वतोऽन्तराले मृतस्य योगभ्रष्टशब्दवाच्यस्य 'शुचीना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते' इत्यादिना ज्ञानाविकारिशरीरप्राप्तिरवश्यभाविनीति निर्णीत षष्ठे । यत्र सर्वकमीत्यागिनोऽप्यज्ञस्य शरीरग्रहणमावश्यक तत्र कि वक्तव्यमज्ञस्य कर्मिण इति । तस्मादज्ञस्यावश्य शरीरमहणमित्यर्थमर्यादया सिद्धम् । पराकान्त चैकभविकपक्षनिराकरणे सूरिभि । तस्माययोक्त भगवत्पूज्यपादभाष्यकृत व्याख्यानमेव ज्याय । तदयमत्र निष्कर्ष —अकर्त्रभोक्तृपरमानन्दाद्वितीयसत्यखप्रकाशब्द्धात्मसाक्षात्कारेण निर्विकल्पेन वेदान्तवाक्यजन्येन विचार्निश्चितप्रामाण्येन सर्वप्रकाराप्रामाण्यशङ्काश्चन्येन ब्रह्मात्मज्ञानेनात्मज्ञाननियृत्तौ तत्कार्यकर्तृत्वाद्य-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

ज्ञानिष्ठानामुन्मूिलताविद्यादिससारवीजानां क्रचिहेशे काले वा यथोक्त फल न भवति । अत परमाथैतस्विद क्रियाकारकफला-नामात्मन्यविद्याध्यारोपिलदर्शिन एवाशेषकमेसन्यासिल सभवति, नलज्ञस्याविष्ठानादीनि क्रियाकर्तृणि कारकाण्यात्मलेन पश्य-तोऽशेषकमेसन्यासिलमिति भाव । यैत्वपरे एवभूतस्य कर्मफलत्यागस्य फलमाह । अनिष्ठादिरूप त्रिविध फलमत्यागिना सका-मानामेव प्रेत्य परत्र भवति । तेषा त्रिविधकमेसभवात् नतु सन्यासिना क्रचिद्पि भवति । सन्यासिशान्वेनात्र फलत्यागसाम्या-रप्रकृता कर्मफलत्यगिनो गृह्यन्ते । अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति य स सन्यासी च योगी चेलेवमादौ च फलत्यागिषु ६ श्रीषरीव्यास्या ।

वंमलागिनां सकामानामेव प्रत्य परत्र भवति, तेषा त्रिविधकर्मसभवात् । नतु संन्यमिना कविदिप भवति । सन्यासिशब्देनात्र

<sup>🤋</sup> দীজক্তাতঃ.

# पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्॥ १३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

नोन्मूलयति कदाचिदित्यर्थः ॥ १२ ॥ अत परमार्थद्शिन एवाशेषकर्मसंन्यासित्व संभवत्यविद्या-ध्यारोपितत्वादात्मनि क्रियाकारकफलानां न त्वज्ञस्याधिष्ठानादीनि क्रियाकर्तृणि कारकाण्यात्मत्वेन पश्यतोऽशेषकर्मसंन्यासः संभवति । तदेतदुत्तरैः स्ठोकैर्दर्शयति—पञ्चेति । पञ्चेतानि वक्ष्यमाणानि

## २ आनन्दगिरिव्याख्या।

क्विदेशे काले वा नास्ति यथोक्त फल तेषामिति सबन्धः । ति परमार्थसन्यासोऽफलत्वान्नानुष्ठियेतेत्वाशङ्का तस्य मोक्षावसायित्वान्मेवमित्वाह—नहीति ॥ १२ ॥ नन्वपरमार्थसन्यासवद्विशेषाद्ज्ञाना परमार्थसन्यासोऽपि कि न स्वार्त्वागस्य सुकरत्वान्त्रज्ञाह—अत. परमार्थेति । तस्य सम्यग्दर्शनाद्विद्यानिवृत्तौ तदारोपितिक्रयाकारकादिनिवृत्तेति हेत्वथ । विद्यावत सर्वकर्मसन्यासित्वसभावनामुक्त्वैवकारव्यावर्त्वं दर्शयति—नित्विति । अविदुषो- ऽशेषकर्मणां तद्वेत्ना च रागादीना त्यागायोगे कारकेष्विष्ठानादिष्वात्मत्वदर्शन हेतुमाह—क्रियेति । कथमधि-ष्रानादीना क्रियाकर्तृत्व कथ व। विदुषत्रेष्वात्मत्वधीरित्याशङ्कानन्तरश्लोकचतुष्टयस्य तात्पर्यमाह—तदेतदिति । कर्मार्थानामिष्ठप्रानादीनामप्रामाणिकत्वाशङ्कामाद्वदुद्रति—पञ्चिति । उत्तरत्रेत्विष्ठानादिषु वद्दयमाणिष्वत्यर्थ ।

३ नीलकण्डव्याच्या ( वतुषरी )। वाच्यम् । उमयेषामुत्तरकर्माश्रेषसाम्येऽपि पूर्वकर्मदाहादाहकृतस्य विशेषस्य सत्त्वात् । गौणसन्यासिनां जन्मान्तरादि-कमपि पूर्वकर्मभिरेव भविष्यति आपस्तम्बोक्ताम्रनिद्शेनेन योगभ्रष्टगतिवन्नान्तरीयक वा नतु तस्य प्रधान फल स्वर्गादि भवितुमर्हत्यनुद्दिष्टत्वादिति ॥ १२ ॥ नन्वात्मन, कर्मालेपनिमित्त यद्कर्तृत्वानुस्थान तत्कि योषिद्धिदृष्ट्यादिवदाहार्य-मुत वास्तवमेव सदविद्याध्यस्तकर्तृत्वेनावृतमिति शास्त्रदृष्ट्या कर्तृत्वतिरोधानेनाकर्तृत्वमेव भाव्यत इत्याशङ्काभित्वेन

४ मञ्जस्दनीन्याख्या।

भिमानरहित परमार्थंसन्यासी सर्वकर्मो च्छेदाच्छुड केवल सञ्चाविद्याक्रमीदिनिमित्त पुन शरीरमहणमनुभवित सर्वभ्रमाणा कारणो च्छेदेनो च्छेदात्। यस्वविद्यावान्कर्तृ लाद्यमिमानी देहमृत् स त्रिवि गे रागादिदोषप्रावच्यात्काम्यनिषिद्धादिययेष्टकर्मानु ष्टायी मोक्षशास्त्रानिधकार्येक । अपरस्तु य प्राकृतसुकृतवशात्किंचित्प्रक्षीणरागादिदोष सर्वाणि कर्माणि व्यक्तमशक्तृवित्रिषद्धानि काम्यानि च परिव्यज्य निव्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि फळाभिसिधित्याने सत्त्वशुद्धार्थमनुतिष्ठन् गौणसन्यासी मोक्षशास्त्रान्धिकारी द्वितीय स । ततो निव्यनैमित्तिककर्मानुष्टानेनान्त करणशुद्धा समुपजातविविदिष श्रवणादिना वेदन मोक्षसाधन संपिपादिष्येषु सर्वाणि कर्माणि विधित परिव्यज्य ब्रह्मनिष्ठ गुरुसुपसंपति विविदिषासन्यासिसमाख्यस्तृतीय । तत्राद्यस्य समारिल सर्वप्रसिद्ध, द्वितीयस्य तु 'अनिष्ट' इत्यादिना व्याख्यात, तृतीयस्य तु 'अयित श्रद्धयोपेत' इति प्रश्रमुरुशप्य निर्णात षष्ठे । अज्ञस्य ससारिल श्रुव क्रारणसामध्या सत्त्वात् । तत्तु कस्यचिष्णनाननुगुण कस्यचिष्णानानुगुणमिति विशेष । विज्ञस्य तु ससारकारणाभावात्स्त एव केवल्यमिति द्वौ पदार्थौ स्त्रितावसिमञ्कोके ॥ १२ ॥ तत्रात्मज्ञानरहितस्य ससारिले हेतु कर्मखागासभव उक्त 'नहि देहमृता श्रवय व्यक्त कर्माण्यशेषत दिति । तत्राज्ञस्य कर्मखागासभव को हेतु कर्महितान

५ माध्योत्कर्षदीपिका ।
सन्यासिशब्दप्रयोगदर्शनात् । तेषां सात्त्विकाना पापासमवात् ईश्वरार्पणेन च पुण्यफळस्य स्वक्तलात् त्रिविधमपि कर्मफळं न भवतीस्थर्थं इति वर्णयन्ति तन्नोपादेयम् । सन्यासिशब्दस्य परमार्थसन्यासिनि सर्वकर्मस्यागिनि मुख्यलात् कर्मिणि च फळलाग-साम्येन गौणलात् मुख्यार्थस्य चेहावाधात्तस्येव सन्यासिशब्देन प्रहणसमवे गौणप्रहणस्य 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसप्रस्य ' इति शब्दमर्यादाऽपरिज्ञानविजृम्भितलात् सत्या कारणसामम्यां कार्योत्पादः इत्यर्थमर्यादाऽज्ञानमूळकलाच ईश्वरार्पणेन स्वक्तकर्म-फळस्यापि सत्त्वगुद्धर्थं निल्यानि कर्माण्यनुतिष्ठतोऽन्तराले मृतस्य प्रागाजितकर्मक्षपकारणसामम्या त्रिविधशरीररूपकार्योत्पाद आव-र्यक एवेति दिक् ॥१२॥ एव परमार्थसन्यासिना त्रिविधकर्मफळाभावमुक्ला परमार्थसन्यासिकारणस्यात्मन्यकर्तृलज्ञानस्यान्वरूपकता बोधियनुमाह—पञ्चितानित्यादिनाः । एतानि वक्ष्यमाणानि कारणानि निवर्तकानि निबोध महचनाजानीहि । ज्ञाला

६ श्रीधरीज्याक्या।

फललागसान्यात्प्रकृता कमेफललागिनोऽपि गृह्यन्ते। 'अनाश्रित कमेफल कार्य कमें करोति य। स सन्यासी च योगी च' इलेवमादौ च कमेफ़ललागिषु सन्यासिशब्दप्रयोगदर्शनात्। तेषा सारिनकानां पापासमनादीश्वरापैणेन च पुण्यफलस्य त्यक्तत्वाञ्चिषिधमिप कमेफल न भवतीत्थयं॥ १२॥ ननु कमें कुर्वत कमेफले कथ न भवेदिलाशङ्कय सङ्गलागिनो निरहकारस्य सत कमेफलेन

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्थ्या।

नाम् ॥ १२ ॥ अधुना व्यवहारदशासामपि पञ्चस्वपि कर्महेतुषु स्थितेषु चलादेवामी अविद्यान्धाः पुमासः स्वात्मन्येन सकलकर्तृमाव

## १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

हे महाबाहो, कारणानि निर्वर्तकानि । निर्वोध मे ममेति, उत्तरत्र चेतःसमाधानार्थ वस्तुवैषम्य-प्रदर्शनार्थ च । तानि च कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति—सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते यस्मिङ्शास्त्रे तत्साख्य वेदान्तः । कृतान्त इति तस्पैव विशेषणं । कृतमिति कर्मोच्यते तस्यान्तः कृतस्य परिसमाप्तिर्यत्र स कृतान्तः कर्मान्त इत्येतत् 'यावानर्थ उद्पाने' 'सर्व कर्माखिछं पार्थ ज्ञाने

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

वस्तुना तेषामेव वैषम्य दिदशीयिषित निह चेत समाधानाहते ज्ञातु शक्यते । सांख्यशब्द च्युत्पादयति—ज्ञातच्या हित । आत्मा त्वपदार्थसत्पदार्थी ब्रह्म तयोरैक्यधीस्तदुपयोगिनश्च श्रवणादय पदार्थासे सख्यायन्ते च्युत्पाद्यन्ते । कृतान्तशब्दस्य वेदान्तिवषयत्व विभजते—कृतमित्यादिना । वेदान्तस्य तत्त्वधीद्वारा कर्मावसानभूमित्वे वाक्यो-पक्रमानुकृत्य दर्शयति—यावानिति । उद्पाने कृपादौ यावानर्थ स्नानदिस्तावानर्थ समुद्रे सपद्यतेऽतो यथा कृपादिकृत कार्यं सर्वं समुद्रेऽन्तभैवति तथा सर्वेषु वेदेषु कर्मार्थेषु यावत्मक तावज्ज्ञानवतो ब्राह्मणस्य ज्ञानेऽन्तभैवति,

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

ष्ट्राया योषिति दग्धृत्वादर्शनेनेव किल्पितेनाकर्तृत्वेन वास्तवस्य कर्मालेपसासमवादाद्य निरस्य द्वितीयसुपपादियिष्यन् पीठिकामारचयति—पञ्चिति । हे महाबाहो, सर्वकर्मणा सिद्धये इमानि वश्च्यमाणानि पञ्च कारणानि निर्वर्तकानि मे मद्रचनान्निबोध बुद्धचस्व । सवचने विश्वासोत्पादनार्थं कारणाना समूलत्वमाह—सास्त्ये कृतान्ते प्रोक्तानीति । सम्य ग्विविच्य स्थायन्ते प्रकटीिकयन्ते तत्त्वान्यात्मानात्मपदार्थरूपाणि यसिस्तत्सास्य वेदान्तशास्त्रम् । तदेव विशिनष्टि—कृतान्ते कृतस्य कर्मणोऽन्त परिसमाप्तिर्यस्यन् । 'सर्व कर्माखिल पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यात्मज्ञाने सति सर्व-

# ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

विषष्ठानादिपञ्चके ताद्दात्म्याभिमान इर्तीममर्थं चतुर्भि श्लोके प्रपञ्चयति । तत्र प्रथमेनािषष्ठानादीनि पञ्च वेदान्तप्रमाणमूर् लानि हेयन्वार्थमवश्य ज्ञातव्यानीत्याह—हमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च सर्वकर्मणा सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निर्वर्तकानि हे महाबाहों मे मम परमाप्तस्य सर्वज्ञस्य च वचनािच्चबोध बोद्ध सावधानो भव । नहात्यन्तदुर्ज्ञानान्यतान्यनविहतचेतसा शक्यन्ते ज्ञातुमिति प्तेत समाधानविधानेन तानि स्ताति । महाबाहुलेन च सत्पुरुष एव शको ज्ञातुमिति स्चयित खुल्धर्थमेव । किमेन्तान्यप्रमाणकान्यव तव वचनाज्ज्ञेयािन नेत्याह—साख्ये कृतान्ते प्रोक्तािन निरितशयपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं सर्वानर्थनितृत्त्यर्थं च ज्ञातव्यािन जीवो ब्रह्म तयोरैक्य तद्वोधोपयोगिनश्च श्रवणावयः पदार्था सख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्तेऽस्मिकाित साख्य वेदान्तर्शास्त्र तस्मिन्नात्रप्रतिपादके किमर्थमनात्मभूतान्यवस्तुनि लोकसिद्धानि च कर्मकारणािन पञ्च प्रतिपाद्यन्त इत्यतः शास्त्रविशेषण कृतान्त इति । कृतिमिति कर्मोच्यते तस्यान्त परिसमाप्तिस्तत्वज्ञानोत्पत्त्या यत्र तस्मिन्कृतान्ते शास्त्रे प्रोक्तािन प्रसिद्धान्येव लोकेऽनात्मभूतान्येवात्मत्त्या मिथ्याज्ञानारोपेण ग्रहीतान्यात्मतत्त्वज्ञानेन बाधसिद्धये हेयलेनोक्तािन । यदा द्यान्यधर्म एव कर्मात्मन्यविद्ययाऽध्यारोपितमित्युच्यते तदा ग्रुद्धात्मज्ञानेन तद्वाधात्कर्मणोऽन्त कृतो भवति । क्षत आत्मन कर्मासबन्ध-प्रतिपादनायानात्मभूतान्यव पञ्च कर्मकारणािन वेदान्तशास्त्रे मायाकित्यत्वान्यत्वितानीित नाहैतात्ममात्रतात्पर्यहानिस्तेषा

#### ५ साष्योत्कर्षदीपिका ।

च महाबाहुसाध्ये काणिके युद्धे कर्मणि कर्तृलाभिमान परिखजेति ध्वनयन्खबोधयति—महाबाहो इति । तेषामवरयज्ञातव्यताज्ञापनाय तानि स्वौति—साख्य इति । लपदार्थं आत्मा तत्पदार्थों ब्रह्म तयोरैक्यघी तदुपयोगिनश्च रामदमादयो ज्ञातव्या पदार्थों सख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते यस्मिन्वेदान्तशास्त्रे तत्साख्य । साख्य विद्योनष्टि—कृतान्ते कृतस्य कर्मणोऽन्त परिसमाप्तियेत्र तस्मिन्क्रन्तान्ते ।'यावानर्थं उदपाने सर्वेत सञ्जतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत '। 'सर्वं कर्माखिल पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते' इत्यान्त्राने जाते सर्वेकर्मणा निवृत्तेर्दर्शितलात् आत्मज्ञानार्थंकस्य साख्यस्यापि कृतान्तलः । तस्मिन्त्रोक्तानि सर्वेषा कर्मणा सिद्धये निष्पन्त्रयर्थं क्रियतानीखर्थं । सख्या मोचक ज्ञान तत्सवन्धित तज्जनके साख्येऽकृतान्तेऽकृतो वेदोऽपौरुषेयलात्तस्यान्ते वेदान्ते इत्यर्थस्य प्रश्लेष्ठ विनैवार्थसभवमिप्तेस्याचार्येर्नं प्रदर्शितः । यन्तुं सख्यायन्ते गण्यन्ते तत्त्वान्यसिक्षिति साख्य कृतोऽन्तो निर्णयो यसिकिति

## ६ श्रीघरीव्याक्या ।

हेपो नास्तीत्युपपादिशितुमाह—पञ्चेतानीति पञ्चिभः। सर्वेकर्मणा सिद्धये निष्पत्तये इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि मे वचना-श्विवोध जानीहि। आत्मन कर्तृत्वाभिमाननिवृत्यर्थमवद्दयमेतानि श्वातव्यानीत्वेव तेषा स्तुत्यर्थमाह—साख्य हति। सम्यक् ख्यायते श्वायते परमात्माऽनेनेति साख्य तत्त्वश्चान तिसन्द्वत कर्म तस्यात समाप्तिरिसिन्निति क्षनान्तस्त्रसिन्वेदान्तसिद्धान्त इत्यर्थ । यद्वा ७ अभिनवगुप्तायार्थव्याक्या।

भारमारोपयन्ति अतो निजयैव धियात्मान बङ्गन्ति नतु बस्तुश्यित्यास्य व घ इत्युपदिश्यते पश्चैतात्रीत्यादिना । कृतोऽन्तो निश्चयो यत्रेति

ने श्रीषरः,

# अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्ठा दैवं चैवात्र पश्चमम् ॥ १४ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

परिसमाप्यते' इत्यात्मज्ञाने संजाते सर्वकर्मणां निवृत्ति दर्शयति । अतस्तसिज्ञात्मज्ञानार्थे सांख्ये हतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्यर्थ सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥ कानि तानीत्युच्यते— अधिष्ठानमित्ति । अधिष्ठानमिच्छाद्वेषसुखदुःखज्ञानादीनामभिव्यक्तेराश्रयोऽधिष्ठानं शरीर तथा

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

ज्ञानं प्राप्तस्य कर्तव्यानवशेषादिस्यर्थं । तत्रैव वाक्यान्तरमनुक्रामित—सर्वमिति । उदाहृतवाक्ययोस्तार्पर्यमाह—आतमिति । आत्मज्ञाने सित सर्वकर्मनिवृत्ताविप कथ वेदान्तस्य कृतान्तःविमस्याशक्काह—अत इति । तानि मह्चनतो निवोधित पूर्वेण सबन्ध ॥ १३ ॥ कर्मार्थान्यधिष्ठानादीनि मानमूल्याउत्तेयानीत्युक्तिमिदानीं प्रश्नपूर्वक विशेषतस्तानि निर्दिशति—कानीत्यादिना । प्रतीकमादाय—व्याकरोति—अधिष्ठानमिति । उपाधिलक्षणो बुद्धा-दिस्पाधिस्तञ्ञक्षणस्तस्त्रभावो बुद्धाचनुविधायी तद्धर्मानात्मित पश्यश्चपहितस्त-प्रधान इत्यर्थः । तत्र कार्यलिङ्गकम-३ नीलकण्डन्यास्या ( पत्तुर्धरी ) ।

कर्मणा समाप्तिदर्शनात् तिक्षन्साख्ये कृतान्ते श्रोक्तानि ॥ १३ ॥ तान्येव पश्च गणयति—अधिष्ठानामिति । अधि-ष्ठानिमञ्छाद्वेषसुखदु,खज्ञानादीनामिन्यक्तेराश्रयो देह तस्यानात्मत्व चार्वाकव्यतिरिक्तसमस्तवादिसिद्धम् । तथा कर्ता सुद्धिविशिष्टश्चिदामासः श्रमाता नामाहश्रत्ययविषयोऽहकारस्तथेत्यनेन तद्वदेवानात्मत्वेन ज्ञेय इत्युक्तम् । देह-स्यैव सृष्टौ प्रलये च तस्याप्युत्पत्तिविनाशयोर्दर्शनात् । एतच्च विशेषणनाशाद्विशिष्टनाश विशेषणोत्पत्त्या च विशिष्टो-४ मधसदनीन्याक्या।

तदङ्गलेनैवेतरप्रतिपादनात् इहापि च सर्वकर्मान्तल ज्ञानस्य प्रतिपादित 'सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति । त्तसाज्ज्ञानशास्त्रस्य कर्मान्तलमुपपन्नम् ॥ १३ ॥ प्रमाणमूलानि कर्मकारणानि पन्नात्मनोऽकर्तृलसिद्धार्थं हेयलेन ज्ञातव्यानी-स्युक्ते कानि तानीत्यपेक्षायां तत्त्वरूपमाह द्वितीयेन—इच्छादेष सुखदु खचेतनायभिव्यक्तेराश्रयोऽधिष्ठान शरीरं। तथा कर्ता यथाधिष्ठानमनात्मा भौतिक मायाकित्पत स्वाप्तगृहरथादिवत् तथा कर्ताऽह करोमीत्याद्यभिमानवान् ज्ञानशक्तिप्रधानापखीकृत-पश्चमहाभूतकार्योऽहकारोऽन्त करण बुद्धिर्विज्ञानमित्यादिपर्यायशब्दवाच्यस्तादात्म्याध्यासेनात्मनि कर्तृत्वादिधर्माध्यारोपहेतुर्नात्मा भौतिको मायाकल्पितश्चेति तथाशब्दार्थ । स्थूलशरीरस्य लोकायतिकैरात्मखेन परिगृहीतस्याप्यन्यै परीक्षकैरनात्मखेन निश्चयात्तदृष्टान्तेन तार्किकादिभिरात्मलेन परिगृहीतस्य कर्तुरप्यनात्मलनिश्चय सुकर इत्यर्थ । करण च श्रोत्रादिशब्दासुप-लिंघसाधनम् । चशन्दस्तथे खनुकर्षार्थं । पृथग्विय नानाप्रकार पत्र ज्ञानेन्द्रियाणि पत्र कर्मेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्चेति द्वाद-शसख्य । करणवर्गे मनो बुद्धिश्रेति वृत्तिविशेषौ वृत्तिमास्त्वहकार कर्तैव । चिदाभासस्तु सर्वत्रैवाविश्रिष्ट । विविधा नाना-प्रकारा पश्चभा दशभा वा प्रतिद्धा । चशब्दस्तथेखनुकर्षार्थ । पृथक् असकीर्णा , चेष्टा कियारूपा कियाशक्तिप्रधाना-पश्चीकृतपम्रमहाभूतकार्यो कियाप्राधान्येन वायवीयलेन व्यपदिश्यमाना प्राणापानव्यानोदानसमाना नागकूर्मकृकलदेवदत्तधन-जयाख्याश्च तदन्तर्भृता एव । अत्र च सुबुप्तावन्त करणस्य कर्तुरुयेऽपि प्राणव्यापारदर्शनाद्भेदव्यपदेशाचान्त करणादत्यन्तभिन्न एव प्राण इति केचित् । कियाशक्तिज्ञानशक्तिमदेकमेव जीवलोपाधिभूतमपश्चीकृतपश्चमहाभूतकार्यं कियाशक्तिप्राधान्येन प्राण इति ज्ञानशक्तिप्राधान्येन चान्त करणमिति व्यपदिश्यत इत्यभियुक्ता । 'स ईक्षांचके कस्मिश्वहसुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि कस्सिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमस्जत' इति श्रताव्यकान्साद्यपाधित्व प्राणस्योक्त । तथा 'सधी स्वप्नो भत्वेम ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

कृतान्त साख्यशास्त्रमेव तसिन्निखपरे वर्णयन्ति तन्नोपदियम्। साख्यशास्त्रे अधिष्ठानादीना कारणलेनानुक्तलात्। भिन्ना भोक्तार आत्मान इति प्रतिपादकस्य साख्यशास्त्रस्य कर्तृलमाकुलक्ष्यस्य एक एवात्मेति खसिद्धान्तविरुद्धस्य खोक्तेऽर्थे प्रमाणत्वेनो-पन्यासायोगाः ॥ १३॥ कानि तानीखपेक्षायामाह—अधिष्ठान इच्छाद्रेषसुखदु खज्ञानादीनामभिव्यक्तेराश्रयो देह । तथा कर्ता उपाधिलक्षणो बुद्धासुपाध्यनुविधायी तद्धर्मानात्मनि पर्यन्नुपहित उपाधिप्रधानो भोक्ता। करण च श्रोत्रादिशब्दासुपलब्धये पृथितवध नानाप्रकारं ज्ञानेन्द्रियाणि पश्च कर्मेन्द्रियाणि पश्च मनोबुद्धिश्चेति द्वादशस्त्वय । विविधाश्च पृथक् चेष्टा वायक्षीया१ श्रीधरीव्याक्या।

सख्यायन्ते गण्यन्ते तस्त्रानि बसिश्चिति सांख्य, कृत अन्तो निर्णयो यसिश्चिति कृतान्त साख्यशास्त्रमेव तरिमन्त्रोक्तानि अत सन्यङ्गिन नोषेखर्थ ॥ १३ ॥ तान्येवाह—अधिष्ठानमिति । अधिष्ठान शरीरं, कर्ता विकाडमन्थिरहकार , पृथिविधमनेकप्रकारं करण चक्क .

७ अभिनवगुताचार्यव्याच्या । कृतान्त सिद्धान्त ॥ १३ ॥ अधिव्यान विषयः । दैव प्रागर्भित छमाछुमम् । पञ्चेतेऽधिव्यानाद्यः सामग्रीरूपता प्राप्ताः सर्वकर्मसु हेतवः ।

# शरीरवाज्यनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैते तस्य हेतवः॥ १५॥

२ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

कर्तोपाधिलक्षणो भोक्ता करणं च श्रोत्रादिकं शब्दाद्युपलब्धये पृथग्विधं नानाप्रकारं द्वादशसंख्यं विविधाश्च पृथक्खेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्या दैवं चैव दैवमेव चात्रेतेषु चतुर्षु पञ्चमं पञ्चानां पूरणमादित्यादि चश्चराद्यतुत्राहकम् ॥ १४ ॥ शरीरेति । शरीरवाद्धानोभिर्यत्कर्म त्रिभिरेतैः प्रारमते

## २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

नुमान स्चयति—शब्दादीति । ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति द्वाद्शसंख्यत्वम् । चेष्टाया विविधत्वाञ्चानप्रकारत्व तदेव स्पष्टयति—वायवीया इति । प्रथनत्वमसकीर्णत्वम् । निह प्राणापानादिचेष्टाना मिथ सकरोस्ति । दैवमेवेति विशदयति—आदित्यादीति ॥ १४ ॥ पञ्चानामधिष्ठानादीनामुक्ताना सर्वकर्मसिज्यर्थत्व स्फुटयति—शरीरेति । ननु जीवनकृत निमेषोन्मेषादिकर्मान्तरं साधारणमस्ति तत्कथ राशिद्वयकरणमिति तन्नाह— ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्थरी)।

त्पत्तिमभिष्रेत्य श्रूयते 'विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति' इति । 'यथाप्रे क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेतसादात्मन सर्व एत आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति च । विशिष्टस चानतिरेकादर्शनादनात्मत्व
सिद्धम् । करण च शब्दाद्युपलब्धिसाधन पृथिविध द्वादशविध पद्म कर्मेन्द्रियाणि पद्म ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च ।
तथा विविधाश्च पृथक् चेष्टा वायवीया प्राणनादिरूपा' । दैव पुण्यपापरूप तत्तत्करणानुत्राहकसूर्यादिदेवतारूपम् ।
पद्मम पद्माना पूरणम् ॥ १४ ॥ शरीरेति । न्याय्य धर्म्य शास्त्रीयम् । विपरीतमन्याय्यमधर्म्यमशास्त्रीयम् । ननु

ध मधुस्वनीव्याख्या।
लोकमतिकामति मृत्यो क्पाणि ध्यायतीव छेलायतीव' इत्यादिश्रुतावुत्कान्त्याद्युपाधिल बुद्धरक्त । स्वतन्त्रोपाधिमेदे च जीवमेदप्रसङ्ग । तस्माद्धुद्धिप्राणयोरेकलेनैवोत्कान्त्याद्युपाधिल युक्त मेदव्यपदेशश्च शक्तिमेदात् । सुषुप्तौ च ज्ञानशक्तिभागलयेऽपि
कियाशक्तिभागवर्शनमेकलेऽपि न विरुद्धमनुमविद्धलात्, दृष्टिम्हिनये सर्वलयेऽपि प्राणव्यापारवच्छरीरस्य सुषुप्तोऽयमिलेवक्षणेण परे कल्पितलाच । तस्मादुभयथापि व्यपदेशमेद उपपन्न । दैव चानुप्राहकदेवताजातम् । चशब्दस्यथेखनुकर्षणार्थ । अत्र कारणवर्गे पश्चम पश्चसख्यापूरणम् । एवशब्दस्यथाशब्देन सबध्यमानोऽनात्मलमौक्तिकलकल्पितलाद्यवधारणार्थं
पश्चानामपि । तत्र शरीरस्य कर्नृकरणिक्याधिष्ठानस्य देवता पृथिवी । 'यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याप्तिं वागप्यति वात प्राणश्चक्षगादित्य दिश श्रोत्र मनश्चन्द्र पृथिवी शरीरम्' इति श्रुतौ वागाद्यधिष्ठात्र्यक्रयम् पृरुषस्य मृतस्याप्तिं वागप्यति वात प्राणश्चक्षगादित्य दिश श्रोत्र मनश्चन्द्र पृथिवी शरीरम्' इति श्रुतौ वागाद्यधिष्ठात्र्यक्रयादिभि सह शरीराधिष्ठानृत्वेन पृथिवीपाठात् । कर्तु
रहकारस्याधिष्ठात्री देवता रुद्ध पुराणादिप्रसिद्ध । करणाना चाधिष्ठात्र्यो देवता स्त्रपिद्धा । श्रोत्रलक्क्त्रस्तिम् प्राणाना
दिश्चतार्वक्रप्रचेतोऽश्चिन वाक्पाणिपादपायूपस्थाना वहीन्द्रोपेन्द्रमित्रप्रजापतय । मनोबुद्धोश्चन्द्रवृद्धस्पती इति । पश्चप्राणाना
कियाह्यणा सद्योजातवामदेवाधोरतत्युरुषेशाना पुराणप्रसिद्धा । भाष्ये दैवमादित्यादिवन्धुरायनुप्राहकमित्यधिष्ठानादिदेवतानामप्युपलक्षणम् ॥ १४ ॥ स्रह्मपुक्ला तेषा पश्चानां कर्महेतुल्वमाह तृतीयेन—शारीरं वाचिक मानसिक च विधिप्रतिषेधलक्षण त्रिविध कर्म धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्ध अक्षपादेन चोक्त 'प्रवृत्तिवीन्द्वी सरीरारम्भ ' इति । बुद्धिमेन । अत प्राचन्यामप्रायोणच्यते । शरीरेण वाचा मनसा वा यत्कर्म प्रारमते निर्वरीयति नरो मनुष्याधिकारलाच्छास्य। कीदश कर्म न्याय्य वा,

प्राणापानाचा । अत्र चतुर्षु दैवमेव पश्चम चक्षुराचनुत्राहकमादिखादिदैव सर्वप्रेरकोऽन्तर्थीमीति लात्मन कर्तृलव्यादृत्तये परमात्मन कर्तृलव्यात्तर्ये परमात्मन कर्तृलव्यात्तर्ये परमात्मन कर्तृलव्याद्वत्तये परमात्मन कर्तृलव्याद्वत्तये परमात्मन कर्तृलव्याद्वत्तये प्रदेशितम् ॥ १४ ॥ पश्चाना खल्पमुक्ला कर्महेतुल्याह—्यारीरेति । यत्कर्म न्याय्य वा धर्म्य शास्त्रीय विपरीत वाऽधर्म्यमशास्त्रीय यश्चापि निमिषतचेष्ठादिजीवनहेतु तद्दिप पूर्वकृतधर्मादेरेव कर्मिति न्याय्यविपरीतयोर्थहणेन प्राह्म यष्ट्याय्यादि कर्म शरीरवाद्यानिमित्नभिनेर प्रारमते निर्वतयित तस्य सर्वस्थैव कर्मण पश्चेते यथोक्ता अधिष्ठानाद्यो हेतव कारणानि । ननु पश्चेतानीत्यादिनाधिष्ठानादीन सर्वकर्मणा निवर्तकान्युक्तानि अत्रतु

#### ६ श्रीधरीक्याख्या ।

श्रोत्रादि, विविधाश्च कार्यत स्वरूपतश्च पृथग्भूताश्चेष्टा प्राणापानादीना न्यापारा । अत्र चैतेष्वेव पञ्चम दैव च कारण चश्चराद्य-सुग्राहकमादित्यादिसर्वप्रेरकोऽन्तर्यामी वा ॥ १४ ॥ प्रतेषामेव सवकमेहेतुत्वमाहः—शरीरेति । यथोक्तै पञ्चभि प्रारभ्यमाण कर्मे त्रिष्वेवान्तर्भाव्यश्चरीरवाष्ट्यनोभिरित्युक्त शारीर वाचिक मानस च त्रिविध कमेंति प्रसिद्धे । शरीरादिभियंद्यत्कर्भ धर्म्यं वाऽधर्म्यं वा

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अन्ये तु अधिष्ठीयतेऽज्ञेन सर्व कर्मेति बुद्धिगत रजोल्ड्यवृत्तिक धृतिश्रद्धासुखाविविदिपाविविदिपारूप पश्चकपरिणामिकर्मयोगशब्द-

# तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पर्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पर्यति दुर्मितिः॥ १६॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

निर्वतयित नरो न्याय्यं वा धर्म्य शास्त्रीयं, विपरीत वाऽशास्त्रीयमधर्म्यम् यद्यापि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुस्तद्पि पूर्वकृतधर्माधर्मयोरेव कार्यमिति न्याय्यविपरीतयोरेव ग्रहणेन गृहीतम् । पञ्चते यथोक्तास्तस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि । नन्वधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि, कथम्चयते शरीरवाद्यनोभिः कर्म प्रारमत इति । नैष दोषः, विधिप्रतिषेधस्तर्थणं सर्व कर्म शरीरादित्रयम्प्रधानं तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि च जीवनस्त्रश्रणं त्रिधैव राशीकृतमुच्यते शरीरादिभिरधिष्ठानादिन भिरारमत इति पस्त्रकालेऽपि तत्प्रधानेर्भुज्यत इति पञ्चनामेष हेतुत्वं न विरुध्यते ॥ १५ ॥ तत्रेति । तत्रेति प्रकृतेन संबध्यते, एव सति, एवं यथोकै पञ्चभिहेतुभिनिवेर्त्यं सति कर्मणि । तत्रैव सतीति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वंन संबध्यते । तत्र तेष्वात्मानमन्यत्वेनाविद्यया परिकल्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणो-

# २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

यचेति । अधिष्ठानादीना कर्ममात्रहेतुत्व प्रतिज्ञाय शरीरादित्रिविधकमेहेतुत्वोक्तिरयुक्तेति शक्कते—नन्विति । पूर्वापरविरोध परिहरति—नेष दोष इति । नतु जीवनकृतानि स्वाभाविकानि कर्माण दर्शनादीनि विधिनिषेधबाह्यत्वाच देहादिनिर्वर्त्यांनीत्याशक्काह—तद्कुत्रयेति । तस्य देहादित्रयस्य प्रधानस्याज्ञ चक्कुरादि तिक्षिणायत्वेन जीवनकृत दर्शनादि प्रधानकर्मण्यन्तर्भूतमिति त्रैविध्यमविरुद्धमित्यर्थ । देहाद्यारम्भे त्रिविधे कर्मण सर्वकर्मान्तर्भावेऽपि कथ पञ्चानामेवाधिष्ठानादीना तत्र हेतुत्व फलोपभोगकाले कारणान्तरापेक्षासभवादित्याशक्क्य जन्मकालभाविनोः भोगकालभाविनश्च सर्वस्य कारणस्य तेष्वेवान्तर्भावान्मैविसत्याह—फलेति ॥ १५ ॥ क्रियाकर्तृत्वमधिष्ठानादीनामापाद्याविद्यस्त्रेष्वात्मदृष्टिमनुवद्वि—तत्रेति । तत्पद्परामर्शयोग्य प्रकृत सर्वं कर्म प्रतिकमादाय पूर्वेण सहाक्षरार्थं कथयति—एवमिति । अधिष्ठानादीनामुक्तरीत्या कर्तृत्वे सत्यन्यगत कर्तृत्वमात्मनो यतोऽध्यारोप्य परयति अतो दुर्मतिरित्यात्मिति कर्तृत्व परयित्याह—तत्रेवमिति । कर्तारित्यात्मिति कर्तृत्व परयित्वाह—तत्रेवमिति । कर्तारित्यात्मिति व्याच्ये—तत्रेत्यादिना । तेष्विधानादिषु

शरीरादिभिक्षिमिरारम्यते पश्चेते तस हेतव इति च विप्रतिषिद्धमुच्यते । नैष दोष । अत्रापि शरीरपदेनाधिष्ठानस्य नरपदेन कर्तुर्वाच्चान इति करणसारमत इति चेष्टाना न्याच्यमिति धर्माधर्मरूपस्य दैवस्य च सम्रहात् । सर्वेषु कर्मसु पञ्चाना समानेऽप्युपयोगे विधिप्रतिषेधलक्षण त्रिविधमेव कर्म शास्त्र प्रसिद्धमिति । इद शारीर कर्मेद् मानसमिद वाचि-कमिति व्यपदेशो देहादीना प्राधान्यापेक्ष इति न कश्चिद्विरोध ॥ १५॥ एतत्प्रतिपादनफल कर्तृत्वसारोपितत्वसि-द्विरकर्तृत्वस्य स्वामाविकर्त्वसिद्धिश्चेति द्वाम्या श्लोकाम्या दर्शयति तत्र तस्मिन्कर्मणि । एवमुक्तरीत्या ध मञ्चस्दनीव्याख्या ।

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

शास्त्रीय धर्म विपरीत वाऽशास्त्रीयमधर्म यच निमिषितचेष्ठितादि जीवनहेतुरन्यद्वा विहितप्रतिषिद्धसम तत्सर्वे पूर्वेकृतधर्मा-धर्मयोरेच कार्यमिति न्याय्यविपरीतयोरेवान्तर्भूतम् । पश्चैते यथोक्ता अधिष्ठानादयस्त्रस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतव कारणानि ॥ १५ ॥ इदानीमेतेषामेव कर्मकर्तृत्वादात्मनो न कर्तृत्वमित्यधिष्ठानादिनिरूपणफलमाह—तत्र कर्मणि प्रागुक्ते सर्वेसिन्, एव सत्यधिष्ठानादिपश्चहेतुके सति तैर्निर्वर्श्वमाने आत्मान सर्वजडप्रपञ्चस्य भासकं सत्तास्फूर्तिरूप खप्रकाशपरमानन्दमबाध्व केवल-मसङ्गोदासीनमकर्तारमविक्रियमद्वितीय तु एव परमार्थत । अविद्यया लिघ्छानादौ प्रतिबिम्बितमादित्यमिव तोये तद्भासकमन-५ मान्योत्कर्षदीपिका ।

श्वरीरवाद्यनोभि कर्म प्रारमत इत्युक्तमत पूर्वापरविरोध इतिचेत् । नैष दोष । शरीराशारभ्ये त्रिविधे कर्मणि पञ्चानामधि-ष्ठानादीना हेतुलस्य विवक्षणात् दर्शनश्रवणादि च जीवनलक्षणत्रिविधकर्मण्येवान्तर्भवतीति त्रिधेव राशीकृतमुच्यते । नतु फलो-पमोगकाले कारणान्तरापेक्षासमवात्कथ पञ्चानामेवाधिष्ठानादीना तत्र हेतुल्लमितिचेत् अपेक्षितस्य सर्वस्यापि कारणस्यैतेष्वेवान्त-मीवात्पञ्चाना हेतुत्व न विरुध्यते ॥ १५ ॥ एवमधिष्ठानादीना सर्वकर्मणि हेतुल्लमुक्लाऽविदुष आत्मन्यकर्तरि कर्तृलहिष्टिमनुवदिति— तत्रैवं सतीति । एव यथोक्तै पश्चभिद्देतुमि सर्वसिन्कर्मणि निर्वर्शे सति केवल शुद्धमसहत अकर्तारमात्मातमात्मनोऽनन्यत्वेन कल्पितैरिधिष्ठानादिभि कियमाणस्य कर्मणोऽहमेव कर्तेति कर्तार योऽकृतशुद्धिलात् वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैरसस्कृतशुद्धिलात्पश्यति ६ श्रीधरीव्याक्या ।

करोति नरस्तस्य सर्वस्य कर्मण एते पञ्च हेतव ॥ १५ ॥ तत किमत आह—तत्रेति । तत्र सर्वरिमन्कर्मणि एते पञ्च हेतव इत्येव ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याच्या ।

बार्यमधिष्ठान क्रचित्त्रयत्नशब्देनोक्तम् । कर्तातुसधाता बुद्धिलक्षणः । करण मनश्चश्चरादिवासमिष च खङ्कादि । चेष्टाः प्राणापानाविकाः ।

#### १ श्रीसच्छाकरभाष्यम् ।

ऽहमेच कर्ति कर्तारमात्मान केवल शुद्ध तु यः पर्यत्यविद्वान्कसाद्वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैरकतबुद्धित्वाद्सस्कृतबुद्धित्वाचोऽपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवाद्यन्यमात्मानमेव केवल कर्तारं पर्यत्यसावप्यकृतबुद्धिरेवातोऽकृतबुद्धित्वाच्च स पर्यत्यात्मनस्तत्त्व कर्मणो वेत्यथोंऽतो दुर्मतिः कुत्सिता
विपरीता दुष्टाऽजसं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिरस्येति दुर्मतिः स पर्यच्विप न पर्यति, यथा
तैमिरिकोऽनेकं चन्द्रं, यथा वाश्चेषु धावत्सु चन्द्रं धावन्तं, यथा वा बाहन उपविद्योऽन्येषु धाव-

## २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

तैरिषष्ठानादिभिरारोपितात्मभावैरित्यर्थं । अकर्तारमात्मान कर्तार प्रश्यतीत्यत्र प्रश्नद्वारा हेतुमाह—कस्मादिति । नतु शास्त्रस्कृतबुद्धिरेवातिरिक्तात्मवादी कर्तृत्व तत्यानुमन्यते नासौ कर्तृत्वमात्मनि प्रथन्नपि भवस्यकृतबुद्धिरुक्ताह—योऽपीति । तत्यापि शास्त्रपूर्वकमाचार्योपदेशेन तद्वनुसारिन्यायेश्वानाहितबुद्धित्वादकृतश्विद्धात्मात्मकर्मणोद्धान्माद्देश्वात्मात्मनस्त्रत्व याथात्म्य कर्मणोऽपि तत्त्वमविद्याकृतािष्ठात्मादिकृतत्वेनात्मात्मपर्शित्वमात्मकर्मणोस्त्र-त्वदर्शनाभावोऽत शब्दार्थः । दुष्टत्व स्पष्टीकर्तुं दुर्मतित्व विद्यणोति—जननेति । अह कर्तेत्यात्मदर्शनवतोऽपि नाविद्यपसदर्शनमत्त्रीत्यत्र दृष्टान्तमाह—यथोति । तिमिरोपहतचक्षुरनेक चन्द्र पश्यन्नपि तत्त्वतो न त पश्यस्येवम-विद्वानात्मान कर्तार पश्यन्नपि, तत्त्वतो न त पश्यतीत्यर्थ । अधिष्ठानादिष्वविद्यया सबद्धात्मन स्वात्मनि तद्रत-कियारोपे दृष्टान्तमाह—यथावेति । अन्येषु वाहकेषु पुरुषेषु धावनकर्तृषु वाहने स्थित स्वात्मान प्रधावनकर्तारम-विवेववदिभमन्यते तथाधिष्ठानादिषु क्रियाकर्तृषु तद्गत स्वात्मान कर्तार मन्यमानो दुर्मतिरित्यर्थ ॥ १६ ॥ विपरीत-

# ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

पश्चिमिर्निर्वत्यें सित । केवल त्वकर्तारमप्यात्मान चेतनम् 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इति श्रुते । अधिष्ठानादि-पश्चकप्रचारदर्शिनमुदासीनमिप यः कर्तारं कर्तृत्वाश्रय पश्यति स दुर्मितः पापाभिभूतमितिने पश्यति । अन्य एव सः । अदर्शने हेतुः अकृतबुद्धित्वादिति । शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसस्कृता बुद्धिर्थस स कृतबुद्धिस्तद्विपरीतोऽकृतबुद्धि-स्तस्य भावस्तन्त्वं तसात् । यथा समुखस्रोदपात्रसासर्गिकत्व पश्यता जळचाश्चल्यमिप तत्रारोप्यत एवमात्मनो बुद्धि-

## ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

न्यलेन परिकल्प्य तोयचलनेनादिखश्चलतित्वद्धिष्ठानादिकर्मणोऽहमेव कर्तेति साक्षिणमि सन्त कर्तार कियाश्रय य पर्यत्यवियया कल्पयति रज्जमिव भुजङ्ग स एव पर्यज्ञिप न पर्यत्यातमान तत्त्वेन खल्पाज्ञानकृतलाद्ध्यासस्य स श्रान्या विपरीतमेव पर्यति न यथातत्त्वमित्यत्र को हेतुरत आह—अकृतबुद्धिलात् । शास्त्राचार्योपदेशन्यायैरनुपज्ञनितिविवेकबुद्धिलात् ।
निह रज्जतत्त्वसाक्षात्कारामावे भुजङ्गश्रम कथ्यन बाधते । एव शास्त्राचार्योपदेशन्यायै परिनिष्ठिते 'अहमस्मि' 'सल्य ज्ञानमननतम्' 'अकर्त्रभोक्तृपरमानन्दमनवस्थमद्वय ब्रह्म' इति साक्षात्कारेऽनुपज्ञनिते कुतो मिथ्याज्ञानतत्कार्यबाध । एतादृशं
साक्षात्कार गुरुमुपस्य वेदान्तवाक्यविचारेण कुतो न जनयतीत्यत आह—दुमीति , दुष्टा विवेकप्रतिबन्धकपापेन मिलना
मतिर्यस्य स । अतोऽशुद्धबुद्धिलाजित्यानित्यवस्तुविवेकादिश्चत्यलेन तत्त्वज्ञानायोग्यलादकर्तारमिप कर्तारं केवलमप्यकेवलमात्मा
नमविद्यया कल्पयनसतारी कर्माधिकारी देहभृदकृतबुद्धि कर्मकर्तृषु तादात्म्याभिमानात्कर्मलागासमर्थः सर्वदा जननमरणप्रबन्धेनानिष्टमिष्ठ मिश्र च कर्मफलमनुभवति । एतेन यस्तार्किको देहादिव्यतिरिक्तमात्मानमेव कर्तारं केवल पर्यति सोऽप्यकृतबुद्धिलेन व्याख्यात । अन्यस्लाह—आत्मा केवलो न कर्ता किलिधिष्ठानादिभि सहत सन् परमार्थतः कर्तेव, कर्तारमात्मान
केवल पर्यन् दुर्मितिरिति केवलश्चन्दप्रयोगादिति । तन्न । परमार्थत सर्विकयात्रन्यस्यासङ्गस्यात्मनोऽधिष्ठानादिभि सहतत्वानुपपति , जलसूर्यकादिवन्त्ववियकेन सहतत्वेन कर्तृत्वमिप तादशमेव, अधिष्ठानादीनामप्याविवक्तवाच । केवलश्चन्दस्तु स्वभाव-

# ५ माच्योत्कर्षदीपिका ।

अत स दुर्मिति नैव परयति । योऽपि देहातिरिक्तात्मवादी तार्किकादि केवलमकर्तार ग्रुद्धमात्मानं कर्तारं परयखसावप्यकृतबु-दिखान्न परयति आत्मन कर्मणो वा तत्त्वम् । अतो दुर्मिति कुत्सिता विपरीता दुष्टाऽजस्र जननमरणप्राप्तिहेतुभूता मतिरस्येति । स परयन्नपि न परयति । यथा तैमिरिकोऽनेकचन्द्र यथावान्येषु धावत्स्वेवासनस्थित आत्मान धावन्त परयति तथाधिष्ठानादिषु

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

सति केवल निरुपाधिकमसङ्गमात्मान तु यः कर्तार पश्यति शास्त्राचार्योपदेशत्यागेनासस्कृतनुद्धित्वाहुर्मतिरसौ सम्यङ्ग पश्यति ॥ १६॥

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यस्याख्या ।

देवशब्देन धर्माधर्मी । ताभ्या च बुद्धिगता सर्वेऽपि भावा उपलक्षिता । अन्येत्वधिष्ठानमीश्वर मन्यन्ते अञ्चतबुद्धित्वाद्विश्चितप्रज्ञतया । या पुनरहकारिवयोगदार्कोन प्रागुक्तयुक्तिशतशोधितेन कर्माणि करोति न सवन्धभाक् कृतबुद्धित्वादित्वाशया ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ भ गी० ८८

# यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । इत्वापि स इमाँ छोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्सात्मानं धावन्तम् ॥ १६ ॥ कः पुनः सुमितर्यः सम्यक्पइयतीत्युच्यते—यस्येति यस्य शास्त्राचार्याः-पदेशन्यायसंस्कृतात्मनो न भवत्यहंकृतोऽहं कर्तेत्येवंछक्षणो भावो भावनाप्रत्यय पत एव पञ्चा-धिष्ठानाद्योऽविद्ययात्मनि किल्पताः सर्वकर्मणां कर्तारो नाहमहं तु तद्यापाराणां साक्षिभूतो 'अप्राणो समनाः शुश्रो सक्षरात्परतः परः' 'केवछोऽविक्रिय' इत्येवं पश्यतीत्येतत् । बुद्धिरन्तःकरणं यस्यात्मन उपाधिभृता न छिप्यते नानुशायिनी भवतीदमहमकार्ष तेनाहं नरकं गमिष्यामीत्येवं

# २ आनन्दगिरिन्याख्या ।

हथेदुंभैतित्व शिष्ट्वा सम्यग्हथे सुमितित्वं प्रश्नपूर्वकमाह—कः पुनिरित्यादिना । अह कर्तित्यात्मिन कर्तृत्वप्रत्ययाभावे कुत्र कर्तृत्वपीरित्याशङ्काह—एत इति । कथ ति कर्तृत्वपीरात्मनीत्याशङ्काधिष्ठानादीना तद्यापाराणां च साक्षित्वादित्याह—अहं त्विति । आत्मनो न स्वतोऽस्ति क्रियाशक्तिमत्विस्त्यत्र प्रमाणमाह—अप्राणो हीति । नापि तस्य स्वतो ज्ञानशक्तिमत्वमित्याह—अमना इति । उपाधिद्वयासबन्धे ग्रुद्धत्व फिलतमाह—ग्रुप्त इति । कार्यकारणयोरात्मास्पर्शित्वेन पार्थवये सिद्धतीयत्वमाशङ्का तयोरवस्तुत्वान्मैवमित्याह—केवल इति । जन्मादिसर्वविक्रियारहितत्वेन कौटस्थ्यमाह—अविक्रिय इति । मुद्धिर्यस्त्रत्याद्वित्त । नानुशायिनी नानुशयवती । न क्रेशशालिनीत्यर्थः । द्वितीयपादस्याक्षरार्थं- मुक्ता वाक्यार्थमाह—इदिमिति । पाप कर्मेदमा परामृहयते । छोकानां प्राणसबन्धाभावे कुतो हिसेत्याशङ्काह— ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्थरी)।

ससृष्टत्व परयता बुद्धिधर्मः कर्तृत्वादिरप्यात्मन्यारोप्यत इति मावः ॥ १६ ॥ द्वितीयं प्रयोजनमाह—यस्येति । यस प्रमातुर्भावः प्रत्ययमात्रस्वरूप आत्मा नाहकृतः अहमिव कृतः अहकारतादात्म्य प्रापितोऽहकृतस्तथा न ।

ध मधुसूदनीन्याक्या।
सिद्धमात्मनोऽसङ्गाद्वितीयरूपलमनुवद् ति कर्तृलद्धिंनो दुर्मतिलहेतुलेनेलदोष ॥ १६ ॥ तदेव चतुर्मि क्छोकै 'अनिष्टमिष्ट
मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम् । मवललागिना प्रेत्यं इति चरणत्रय व्याख्यातम् । इदानीं 'नतु सन्यासिना कचित्' इति
दुरीय चरणमेकेन व्याच्छे—यस्य पूर्वोक्तविपरीतस्य पुण्ये कर्मिम क्षपितेषु विवेकविरोधिपापेषु निलानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्ट्य प्राप्तवत शास्त्रान्यार्येणदेशन्यायजनिताकत्रंभोक्तृत्वप्रकाशपरमानन्दाद्वितीयम्बात्मसाक्षात्कारस्याज्ञाने सकार्ये वाधिते
न भवलह कृतेंलेवरूपो भाव प्रत्य । यस्य भावः सद्भावोऽहकृतोऽहमिति व्यपदेशाहों न, अहकारवाधेन शुद्धस्वरूपमात्रपरिशेषादिति वाहंकतोऽहकारस्य भावस्तत्तादात्म्य यस्य न विवेकेन वाधितलादिति वा वाधितानुकृत्तावप्येत एव पञ्चाधिष्ठानाद्यो
मायया मिथे सर्वात्मिन किष्पता सर्वकर्मणा कर्तारो मया स्वप्रकाशचैतन्येनासङ्गेन किष्पतसवन्धेन प्रकाश्यमाना । अह तु
न कर्ता किंतु कर्तृतद्व्यापाराणां साक्षिभूत कियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयनिर्मुक्त शुद्ध सर्वकार्यकारणसवद्ध कृत्रस्थिलिखो
निर्द्धयः सर्वविकारश्रत्य 'असङ्गो ह्यय पुरुष 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणक्ष' 'अप्राणो ह्यमना शुन्नो ह्यसरात्परत परः' 'अज
आत्मा महान्ध्रवः' 'सिल्ल एको द्रधाउद्वेत ' 'अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण ' 'निष्कल निष्क्रिय शान्त निरवय निरजनम्'
भ साम्योक्षवेतिषता।

कियाकर्तृषु तद्गत खात्मानमकर्तारं कर्तारं पर्यति स दुर्मितिरिखर्थं ॥ १६ ॥ क पुन सुमित य सम्यक्पर्यतीखपेक्षायामाह— यस्येति । यस शास्त्राचार्योपदेशन्यायसस्कृतबुद्धिलादहकृतोऽहकर्तेखेवलक्षणो भावो भावनाप्रख्य एते एव पद्याधिष्ठानादयोऽवि-ध्यात्मिन किरपता सर्वकर्मणां कर्तारो नाहमह तु तधापाराणां साक्षिभूतो 'अप्राणो ह्यमना छुन्नो ह्यक्षरात्परत पर ', 'केवलो-ऽविकियक्षे'खेव पर्यतोऽहकृतो भावो नास्तिखर्थं । बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिरम्त करण यस्यात्मन उपाधिभूता न लिप्यतेऽहम-कार्ष तेनाहं नरकं गमिष्यामीति क्रेशशालिनी न भवतीखर्थं । स सुमित कृतबुद्धि सम्यक् द्रष्टा इमान्प्रस्थादिनानुभूयमानान् लोकान्प्राणिनो हलापि न हन्ति हननिक्षया न करोति कर्तृलाभिमानरिहतलात् । न निवध्यते नापि तत्कार्यण हननिक्रयाफलेन सवध्यते निलिप्तबुद्धिलात् । भाव सद्भाव अहकृतोऽहिमिति व्यपदेशाहों न, अहकारवाधेन शुद्धस्वरूपमात्रपरिशेषादिति वाहकृतो-ऽहकारस्य भावस्तत्तादात्म्य यस्य न विवेकेन बाधितलादितिवेति केचित् । यस्य नाहकृत इति समानाधिकरणे पृष्ठ्यो । ततश्च यस्य

कस्तार्दि सुमति यस कमैकेपो नास्तीत्युक्तमिखपेक्षायामाह—यस्येति । अद्दमिति क्रुतोऽह कर्तेलेवभूतो भावोऽभिप्रायो यस्य नास्ति । यदा अदक्रतोऽहकारस्य भाव कर्तृत्वाभिनिवेशो यस्य नास्ति । शरीरादीनामेव कमैकर्तृत्वाकोचनादित्सर्थ । अतस्व यस्य

**१ मध्युद्धनः** 

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

यस बुद्धिनं लिप्यते स सुमितः स पश्यति । हत्वापि स इमॉल्लोकाम्सर्वान्प्राणिन इसर्थः । न हन्ति हननिक्रयां न करोति । न निबध्यते नापि तत्कार्येणाधर्मफलेन संबध्यते । नतु हत्वापि न हन्तीति विमितिषिद्धमुख्यते यद्यपि स्तुतिः । नैष दोषः, लौकिकपारमार्थिकदृष्ट्यपेक्षया तदुपपत्तेः । देहाद्यात्म- बुद्ध्या हन्ताहिमिति लौकिकीं दृष्टिमाश्चित्य हत्वापीत्याह यथादिश्वातां पारमार्थिकीं दृष्टिमाश्चित्य न हन्ति न निबध्यत इति तदुभयमुपपद्यत एव । नन्वधिष्ठानादिभिः संभूय करोत्येवातमा कर्तारमान्त्रानं केवलं त्विति केवलशब्दप्रयोगात् । नैष दोषः, आत्मनोऽविक्रियस्वभावत्वेऽधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः । विक्रियावतो ह्यन्यैः संहननं संभवति संहत्य वा कर्तृत्वं स्याप्न त्वविक्रिय-

२ आनन्द्गिरिच्याख्या ।

प्राणिन इति । विरुद्धार्थोत्तया स्तुतिरिप न युक्तेति शङ्कते—निव्यति । विरोध परिहरित—नैष दोष इति । क्षेषिकदृष्टिमवष्टम्य हरवापीति निर्देश विश्वदृयति—देह्यदीति । तात्त्विकी दृष्टिमास्थाय न हन्तीत्यादि निर्देशमुपपाद्यति—यथेति । नाह कर्ता किंतु कर्नृतद्धापारयो साक्षी क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयविनिर्मुक्त शुद्ध सन्
कार्यकारणासबन्धोऽद्वितीयोऽविकिय इत्येव पारमार्थिकदृष्ट्यंथाद्वित्तित्व दृष्ट्यम् । हरवापीत्येतन्न हन्तीत्यादि
चोभय दृष्टिद्वयावष्टमभादुपपन्नमित्युपसहरित—तदुभयमिति । केवकमेवात्मान कर्तार पश्यन्दुर्मितिरित्यन्नात्मविश्वष्यणसमप्ककेवकशब्दसामर्थ्यादारमनो विश्वष्य कर्नृत्वमिति शङ्कते—निव्यति । आत्मनो वैशिष्ट्यायोगमन्न
विश्वष्यापि कर्नृत्वमिति दूषयति—नेष दोष इति । अविकियसाभाव्येऽपि कथमात्मनोऽसंहत्त्वमित्याशङ्काह—
विकियेति । अधिष्ठानादिभिरात्मनः संहननेऽपि न कर्नृत्वमिविकियस्य कियान्वयव्याघातादित्याह—संहत्येति ।

३ नीलकण्डव्याक्या (वर्ष्यते)।

यस बुद्धिन लिप्यते आत्ममावेन रिक्षता न मवित । यस बुद्धिव्यतिरिक्तमात्मान परयतो बुद्धिधर्माः कर्तृत्वादयो नात्मनि प्रतीयन्त इति कर्त्रात्मवादितार्किकनिरासः । यस च आत्मधर्माश्चैतन्यादयो बुद्धौ न सूमुज्यन्त इति बुद्धि-मेव चेतना वदतो बौद्धस निरासः । चिद्चितोरन्योन्यसिज्ञन्योन्यधर्माध्यासो बाध्यत इति बुद्धादिससर्गनिषेधेन

४ मञ्जसूद्नीन्याक्या ।

इलादिश्चितिभ्य । 'अविकार्योयमुच्यते' 'प्रकृते कियमाणानि गुणै कर्माण सर्वश । अहंकारिवम्हात्मा कर्ताहमिति मन्यते । तत्त्वित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मला न सज्जते' 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इलादिस्मृतिभ्यश्च । तसान्नाह कर्तेलेव परमार्थदृष्टेबुद्धिरन्त करण यस्य न लिप्यते नानुक्वियनी भवति । इदमहम-कार्षमेतत्फल भोक्ष्य इलानुसन्धान कर्तृल्वासनानिमित्तं लेपोऽनुशय । स च पुण्ये कर्मणि हर्षक्प पापे पश्चात्तापरूप । ईर्द्धनेत द्विविधेनापि लेपेन बुद्धिनं युज्यते कर्तृल्वाभिमानबाधात् । तथाच ज्ञानिन प्रकृत्य श्रुति 'एतमुहैवैते न तरत इत्यतः पापमकरविभावत कल्याणमकरविभित्युमे उ हैवैष एते तरित नैन कृताकृते तपत '। तदेतहचाभ्युक्तम्—'एष निल्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् । तस्यैव स्थात्पदित्त विदिला न लिप्यते कर्मणा पापकेन' इति । पापकेनेति पुण्यस्याप्युपलक्षणम् । वर्धते कनीयानिति च पुण्यपापयो परितोषपरितापाभिप्रायम् । एव 'यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते' स पूर्वोक्तदुर्मतिविलक्षण स्रमति परमार्थद्वीं पश्चलकर्तारमात्मान केवल सकर्तृलाभिमानाभावादिनिष्ठदित्रविधकर्म-फलभागी न भवतीस्थेतावित शास्त्रार्थेऽहंकाराभावबुद्धिलेपाभावै स्तोतुमाह—हला हिसिलापि स इमॉक्रोकान्सर्वान्त्राणिनो न इन्ति हननिक्रयाया कर्ता न भवत्यकर्तृख्यद्भपसाक्षात्कारात्। न निबच्यते नापि तत्कार्येणाधर्मफलेन सबच्यते । अत्र नाहकृतो

५ भाष्योत्कवंदीपिका।

िक्र लक्षणस्मोपाघेरहंकारात्मिकां वृत्तिमनुत्पादयतोऽहमध्यासग्रन्यसभाव सत्ता। यहाहमहंकृतिं करोतीत्महकृदन्त करण यस्य संविध्योऽहकृतोऽन्त करणस्म भाव न स्थिति। अहकृतिग्रन्य यस्यान्त करणिसत्ययं। तथाहमा कृतोऽहमध्यासमूलक इतियान्त । एविष्यो भाव. पदार्थो ममेलध्यासक्यो यस्य लिङ्गात्मनो नास्तीत्युभयविधाध्यासग्रन्यत्ममुक्त भवति। यस्य प्रमातुर्भाव प्रत्ययमात्रस्वप् आत्मा नाहकृत अहमिव कृतोऽहकारतादात्म्यप्रापितोऽहकृतस्त्रथा न यस्य बुद्धिर्लिप्यते आत्मभावेन रिक्तिता न भवित यस्य बुद्धिर्लिप्यते आत्मभावेन रिक्तिता न भवित यस्य बुद्धिर्लिप्यते बात्मभावेन रिक्तिता न भवित यस्य बुद्धिर्लिप्यते वित्तात्मात्मानं पद्यतो बुद्धिमां कर्तृत्वादयो नात्मिन प्रतीयन्ते इति कर्त्रात्मवादितार्विकनिरास। यस्य च आत्मधर्मा-श्चित्तम्याद्यो बुद्धौ न सस्ययन्ते इति बुद्धिमेव चेतना वदतो बौद्धस्य निरास। चिद्वितोरन्योन्यस्मिकन्योन्यधर्माध्यासे यस्य नास्ती-स्थि ईत्यन्ये। यस्य बुद्धिः शास्त्राचार्यसमाहिता तैलधारेवाविच्छित्रा न लिप्यते विज्ञातीयप्रत्ययलेप न प्राप्नोति स पद्यतीति स विद्वानिति पूर्वश्लोकस्य पद्यतिपदानुषङ्गण योज्यम्। कथपुनर्यमेवविध इति इयमिल्याश्च्या।

बुद्धिन विव्यते इष्टानिष्टबुच्या कर्मसु न सज्जते स प्वभूतो देहादिव्यतिरिक्तत्मदशी इमाँछोकान्सर्वानि प्राणिनो लोकरृष्ट्या इत्वाप

१ मीलक्षण्ठः

# १ श्रीमच्छांकरमाप्यम्।

स्यात्मनः केनचित्संहननमस्तीति न संभूय कर्तृत्वमुपपद्यते । अतः केवलत्वमात्मनः खाभाविकमिति केवलद्यान्द्रोऽनुवादमात्रम् । अविकियत्वं चात्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम् । 'अविकायोऽयमुच्यते' 'गुणैरेव कर्माणि कियन्ते' शरीरस्थोऽपि न करोतीत्याद्यसकृदुपपादितं गीतास्वेव तावत् । श्रुतिषु च 'स्यायतीव लेलायतीव' इत्येवमाद्यासु । न्यायतश्च निर्वयवमपरतन्त्रमविकियमात्मतत्त्वमिति राजमार्गः विकियावत्त्वाभ्युपगमेऽप्यात्मनः स्वकीयैव विकिया स्वस्य भवितुमर्हति । नाधिष्ठानादीना कर्माण्यात्मकर्तृकाणि स्युः। नहि परस्य कर्म परेणाकृतमागन्तुमर्हति । यत्त्वविद्यया गमितं न तत्तस्य । यथा रजतत्वं न शुक्तिकाया यथावा तलमलवस्वं वालैर्गमितमविद्यया नाकाशस्य तथाधिष्ठानादि-विकियापि तेषामेवेति नात्मनः । तस्माद्यक्तमुक्तमहकृतत्वबुद्धिलेपामावाद्विद्वाच हन्ति न निवध्यत इति । नायं हन्ति न हन्यत इति प्रतिक्षाय न जायत इत्यादिहेतुवचनेनाविकियत्वमात्मन

#### २ आनम्दगिरिज्याख्या ।

संहतत्वानुपपितं व्यक्तीकरोति—नित्वति । असंहतत्वे फिलतमाह—इति नेति । कथ ति क्षेवलत्वमात्मि केवलक्षकः दादुक्त तदाह—अत इति । अकर्तृत्वमात्मनोऽभ्युपपन्न नात्याविक्रियत्वमुपैतीत्याशङ्क्ष्याह—अविक्रियत्व चेति । तत्र स्मृतिवाक्यान्युदाहरति—अविकार्योऽपमिति । नाय हन्ति न हन्यत हत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थं । उक्तवाक्यानामात्माविक्रियत्वे तात्पर्यं सूचयति—असकृदिति । निष्कल निष्क्रिय शान्तिमित्यादि वाक्य श्वतावादिशब्दार्थं, यानि वाक्यानि तैरात्मनोऽविक्रियत्व दर्शितमिति योजना, न्यायत्रश्च तहिंतिमिति पूर्वेण संवन्ध । न्यायमेव दर्शयति—निर्वयविमिति । न तावदात्मा स्वतो विक्रियते निरवयवत्वादाकाशवद्यपि परतोऽसङ्गस्याकार्यस्य पराधीनत्वायोगादित्यथं । किंचात्मन स्वनिष्ठा वा विक्रियाधिष्ठानादिनिष्ठा वा, नाद्य स्वनिष्ठविक्रियानुपपत्ते-रात्मनो दर्शितत्वादिस्वायोगादित्यथं । किंचात्मन स्वनिष्ठा वा विक्रियाधिष्ठानादिनिष्ठा वा, नाद्य स्वनिष्ठविक्रियानुपपत्ते-रात्मनो दर्शितत्वादिस्वत्वायेगाह—विक्रियावत्वेति । सा चायुक्तेत्युक्तिमिति शेष । द्वितीय द्वयति—नेत्या-दिना । अधिष्ठानादिकृतमपि कर्म तद्योगादात्मन्यागच्छतीत्याशङ्क्ष्य तद्यगमन वास्तवमाविद्य वेति विकल्प्याच द्वयति—नहीति । द्वितीय निरस्वति—यरिवति । आत्मन्यविद्याप्रापित कर्म नात्मीयमित्येतदृष्टान्ताभ्यापुपपाद्यति—यथेत्यादिता । आत्मनोऽविक्रियत्वेत कर्तृत्वाभावे फलितमाह—तस्मादिति । ननु प्रागेवात्मनोऽविक्रियत्व प्रति प्रतित्वाति तदिह कस्मादुच्यते तत्राह—नायमिति । शास्तवौ प्रतिज्ञत्व हेतुपूर्वक सक्षिप्योक्त्या मध्ये तत्र

# ३ मीलकण्डन्याख्या ( चतुर्धरी )।

भोक्तृत्वाभावो दर्शितः । 'हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निवध्यते' इति तु स्तुतिमात्रम् । कर्तृत्वसैव बाधेन हन्तुत्वायोगात् , दग्धपटवत्कर्तृत्वानुवृत्ताविष हननिक्रयाया प्रवर्तकस्य रागद्वेषादेरभावाच । एतेनात्मनस्तात्विकम-

४ मञ्जसदुनीव्याक्य । भाव इत्यस्य फल न हन्तीति, बुद्धिर्न लिप्यत इत्यस्य फल न निबध्यत इति । अनेन च कर्मालेपप्रदर्शनेऽतिशयमात्रमुक्त नदु सर्वप्राणिहनन सभवति हलापीति कर्तृलाभ्यनुज्ञाबाधितकर्तृलहुष्या लैकिक्या, न हन्तीति कर्तृलनिषेय शास्त्रीयया परमार्थ-दृष्येति न विरोध । शास्त्रादौ नाय हन्ति न हन्यत इति सर्वकर्मासस्पर्शिलमात्मन प्रतिज्ञाय न जायत इत्यादिहेत्वचनेन

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

हन्धातुनात्र तदुपाया लक्ष्यन्ते अवस्थितानिति चाध्याहियन्ते । ततश्च हिंसोपायभूतान्पाषाणप्रहरणादीनुपायान्कृलावस्थितानिर्मां होकान्खय न हन्ति अहममाभिमानग्र्न्यलादिखर्थ । अतश्च न निबध्यते नास्य बन्धो जीवनमुक्तलादिरितीतरे । हलापि न हन्ति निबध्यत इतिवाक्यशेषे हेतुलेन प्रतीयमानस्य यस्थेलारे , एतत्फलभूतेन प्रतीयमानस्य हलापीलादेश्च पूर्वपरानुगुण्येन व्याख्यान कृतवता सर्वज्ञानां मार्गप्रदर्शकाना भाष्यकृतामुदाहृतयिकं चित्कल्पनाकरणेन न्यूनता नापादनीया । नतु यद्यपि स्तुतिरियं तथापि हलापि न हन्तीति विप्रतिषिद्धमुख्यमान कथमुपपयत इतिचेत् देहावात्मबुख्या हन्ताहमिति हि लोकेर्दरयते । नाह कर्ता किंतु तब्यापारसाक्षी कियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयविनिर्मुक्त ग्रुद्ध सन्कार्यकारणासंबद्धोऽद्वितीयोऽविकिय इत्येव हि विद्वान्परयति लोकिकी पारमार्थिकी च दृष्टिमाश्रिस्य तदुभयमुपपद्यत एवेति ग्रहाण । तथाच य केवलमात्मान अकर्तारं कर्तारं परयति स दुर्मति । यस्तु यथाभृत आत्मानमकर्तारं परयति स समितिरिति द्वयो सपिण्डितार्थं । नतु 'आत्मान केवल तु य ' इति केवलपदप्रयोगा-दिधिष्ठानादिविद्योष्ट करोत्येव आत्मा । एवविद्याद्य कर्तृत्ये सति केवलमात्मान य कर्तारं परयति स दुर्मतिरितिचेष । श्रुति-स्म्यादिभिरात्मनोऽविकियस्वभावस्वप्रतिपादनात् । तथाच श्रुति 'असक्षो ह्यं पुरुषः' 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' 'अप्राणो

#### ६ श्रीघरीव्याक्या

विविक्ततया स्वरृष्ट्या न इन्ति । नच तत्फकैनिबध्यते बन्धन न प्राप्तोति । कि पुनः सत्त्वशुद्धिद्वारा परीक्षज्ञानोत्पत्तिहेतुमिः समैभि-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

उक्त्वा वेदाविनाशिनमिति विदुषः कर्माधिकारनिवृत्ति शास्त्रादौ संक्षेपत उक्त्वा मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वेहोपसंहरित शास्त्रार्थिपण्डीकरणाय विद्वान्न हन्ति न निवध्यत इति । एवं च सति देहभृत्वाभिमानानुपपत्तावविद्याकृताशेषकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्या-सिनामनिष्टादि त्रिविध कर्मणः फळ न भवतीत्युपपन्न तद्विपर्ययाचेतरेषा भवतीत्येतचापरिहार्य-मित्येष गीताशास्त्रस्यार्थ उपसंहतः । स एष सर्ववेदार्थसारो निपुणमितिभः पण्डिनैर्विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दर्शितोस्नाभिः शास्त्रन्यायानुसारेण ॥१७॥ अथेदानी

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

तत्र प्रसङ्ग कृत्वा प्रसारिता कर्माधिकारनिवृत्तिमिहोपसहरतीति सबन्ध । प्रतिज्ञातस्य हेतुनोपपादितस्यान्ते निगमन किमथेमित्याशङ्काह—द्यास्त्रार्थेति । कर्माधिकारो विदुषो नेति स्थिते तस्य देहाभिमानाभावे सत्यविद्योत्थसर्वकर्मन्त्यागसिद्धेरनिष्टमिष्ट मिश्र चेति त्रिविध कर्मफळ सन्यासिनां नेति प्रागुक्त युक्तमेवेति परमप्रकृतसुपसहरति—एवं-चेति । ये पुनरविद्वासो देहाभिमानिनसेषा त्रिविध कर्मफळ समवत्येवेति हेतुवचनसिद्धमर्थं निगमयति—तद्विपर्य-याचिति । अधिष्ठानादिकृत कर्म नात्मकृतमविदुषामेव कर्माधिकारो देहाभिमानित्वेन तत्त्यागायोगादेहाथिमानान्त्राचात्तु विदुषा कर्माधिकारनिवृत्तिरित्युपसहतमर्थं सक्षिण्याह—इत्येष इति । उक्तश्च गीतार्थो वेदार्थंत्वादुपादेय इत्याह—स एष इति । कथमयमर्थो वेदार्थंत्याद्याद्याद्याह—इत्येष इति । उक्तश्च गीतार्थो वेदार्थंत्वादुपादेय इत्याह—स एष इति । कथमयमर्थो वेदार्थोऽपि प्रतिपत्तु शक्यते तत्राह—निपुणेति । भाष्यकृता मानयुक्तिभ्यां विभज्यानुक्तत्वान्नास्यार्थस्योपादेयत्वमित्याशङ्काह—तत्रेति ॥ १७ ॥ शास्त्रार्थोपसहारानन्तर्यमथेत्युक्तिमदानीमिति प्रवर्तकोपदेशापेक्षावस्थोक्ता । कर्मणा, येषु विदुषा नाधिकारोऽविदुषा चाधिकारसेषामित्यर्थं । ज्ञानशब्दस्य करण-

कर्तृत्वं भावयता कृत कर्मातात्विककर्तृत्वाभिमाननिमित्त स्वफल प्रस्तोत नाईतीति दर्शितम् । नहि रज्जुसर्पे रज्जुबुद्धिं कृत्वा प्रहरतः सर्पक्षोभज दशनादिफल भवति । सर्पे तु तथा कुर्वतसद्भवत्येव तद्वदिदमपि ज्ञेयम् ॥ १७ ॥ समाप्तः सात्त्विकत्यागोपपादनोपयोगी आत्मनोऽकर्तृत्वोपपादनप्रकार । अत्राह साख्य —यदुक्त पश्चेते तस्य हेतव इति,

ध मधुसूद्दनिव्याख्या।
साधियेला वेदाविनाश्चिनमित्यादिना विदुष सर्वकर्माथिकारनियृत्ति सक्षेपेणोक्ता। मध्ये च तेन तेन प्रसङ्गेन प्रसारितेह शास्त्रार्थे—
तावत्त्वप्रदर्शनायोपसहता न हन्ति न निबध्यत इति। एव चाविद्याकिएपतानामधिष्ठानाद्यनात्मकृताना सर्वेषामिप कर्मणामात्मविद्यया समुच्छेदोपपत्ते परमार्थसन्यासिनामनिष्ठादि त्रिविध कर्मफल न भवतीत्युपपन्नम्। परमार्थसंन्यासिकार्त्रात्मसाक्षात्कार
एव। जनकादीनामेताहशसंन्यासिलेऽपि बलवत्प्रार्व्धकर्मवशाद्वाधितानुग्रत्या परपरिकल्पनया वा कर्मदर्शन न विरुद्ध परमहसानामीदशाना भिक्षादनादिवत्। अतएव ज्ञानफलभूतो विद्वत्सन्यास उच्यते। साधनभृतस्तु विविदिषासन्यासोऽनेवविधोऽपि
प्रथममुत्तरकाले ज्ञानोत्पत्तावेवविधो भवतीति वक्ष्यते॥ १०॥ पूर्वमधिष्ठानादिपञ्चकस्य क्रियाहेतुलेनात्मन सर्वकर्मासरपर्शिन
५ भाष्योत्कर्षदीपिना।

ह्यमना ग्रुश्नो ह्यक्षरात्परत पर 'अज आत्मा महान्ध्रुव ' निष्कल निष्किय' 'ध्यायतीव लेलायतीव' इस्वेवमाचा । स्मृतयश्च-'कथ स पुरुष पार्थ क घातयति हन्ति क' 'अविकार्योऽयमुच्यते' 'प्रकृते कियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश । अहकारविमूह्यतमा कर्ताहमिति मन्यते' 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इस्वेवमाचा । न्यायाश्च न तावदात्मा खतो विकियते
निरवयवखादाकाशवत् । नापि परतोऽसङ्गस्याविकार्यस्य खतन्त्रस्य परतो विकियावत्त्वायोगात् । किचात्मनो विकियावत्त्वाभ्युपगमे
तस्य खनिष्ठाविकिया अधिष्ठानादिनिष्ठा वा । नाच । श्रुखादिभिगत्मनोऽविकियलप्रतिपादनात् । न द्वितीय । अन्यनिष्ठाविकियाऽन्यस्पिष्ठिति विप्रतिषिद्धलात् । अविद्यया गमितमिप नान्यनिष्ठलमन्यस्य यथा रजतल न द्युक्तिकया यथा तलमिलनलं
बालेर्गमितमिवद्या नाकाशस्य तथाधिष्ठानादिविकियापि तेषामेव नात्मनस्तस्मादिविकियस्यात्मनः केनिवत्सहनन सहस्य वा
कर्तृलं समवतीति केवललमात्मन खाभाविक केवलशब्दोऽजुवदित । नाय हन्ति न हन्यत इति प्रतिज्ञाय न जायत इस्मादिना
हेतुवचनेनाविकियलमुक्ला वेदाविनाद्यिनमिति विदुष कर्माधिकारनिग्रत्तं शास्त्रादौ सक्षेपत उक्ला तत्रतत्र प्रसङ्ग कृला प्रसारित
न हन्ति न निवच्यत इत्युपसहरति । एवसित देहमृत्वाभिमानानुपपत्ताविवद्यक्तिवाक्षित्वाक्षर्यार्थं उपसहत । स एष
विद्यिक्षिय कर्मण फल न भवतीत्युपपत्र तद्विपर्ययभ्वतरेषा भवतीस्रतत्त्वापरिहार्यमिस्रेष गीताशास्रस्यार्थं उपसहत । स एष
वेदार्थसारो निपुणमतिभि पण्डितैर्विचार्यं प्रतिपत्तव्य इति ॥ १७ ॥ आत्मन कर्तृल फलसवन्धिल च नास्तीत्युक्त तदेवोपपादद श्रीवरीच्याक्या ।

स्तस्य बन्धशक्केल्यं । तदुक्तम्-'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग स्वक्ता करोति य । लिप्यते न स पापेन' इति ॥ १७ ॥ 'हत्वापि न इति न निबध्यते' इत्येतदेवोपपादिचतु कर्मचोदनायाः कर्माश्रयस्य च कर्मफळादीना च त्रिगुणात्मकत्वात्रिग्रुणस्यात्मनस्तत्सवन्धो

# ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥

१ शीमण्डाकरमाप्यम् ।

तेषां कर्मणां प्रवर्तकमुच्यते—ज्ञानमिति । ज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति सर्वविषयमविशेषेणोच्यते । तथा ज्ञेय ज्ञातव्य तद्दपि सामान्येनैव सर्वमुच्यते । तथा परिक्वातोपाधिलक्षणोऽविद्याकिरपतो भोक्ता,

#### २ आनन्दनिरिष्याख्या ।

ध्युत्पत्त्या ज्ञानमान्नार्थस्वमाह—ज्ञानिसिति । ज्ञेयशब्दस्थापि तद्वदेव ज्ञातव्यमान्नार्थस्वमाह—तथेति । जपाधि-कक्षणस्व तस्प्रधानस्वमुपहितस्व तस्यावस्तुत्वार्थमविद्याकिष्पत्तविशेषणम् । एतदेव न्नय सर्वेकर्मप्रवर्तेकिसित्याह— १ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

यचोक्त न हन्तीति तन्मृष्यामहे । नद्यपरिणामी चेतनः परिस्पन्दात्मकस्य कायिकादिमेदेन त्रिविधस्य कर्मणः कर्ता भवतीति वक्त युज्यते । यत्तु न निवध्यत इति भोक्तृत्वमुक्तमपि प्रत्यास्यात तन्न मृष्यामहे । निह कुलालादयः स्वप्रयुक्ता एव घटादीन्निर्वर्तयन्ति किंतु मोक्तृपुरुषप्रयुक्ताः । अन्यथा भोक्तृणामभावे व्यर्थैव तत्प्रवृत्तिरित्यापति । एव प्रधानमात्राभूता कर्त्रादय पुरुषस्य भोगापवर्गसाधनप्रयुक्ताः सर्वाणि कर्माणि निर्वर्तयन्ति । तस्मात्पुरुषस्य भोक्तृत्वावस्यानपूर्वकमपि कृत कर्म भोक्राऽवश्यमेव भोक्तव्यमिति साह्तिवकत्यागेऽपि कर्मालेपवचन मसगतिमित । अत्र प्रतिविधत्ते—क्रानं क्रेयमिति । ज्ञान ज्ञायते प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वमनेनेति प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्यो

# ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

लमुक्त, सप्रति तमेवार्थं ज्ञानज्ञेयादिप्रक्रियारचनया त्रैगुण्यमेदच्याख्यया च विवरीतुमुप्रमाते—ज्ञान विषयप्रकाशिकया । ह्रेय तस्य कमे । परिज्ञाता तस्याश्रयो भोक्तान्त करणोपाधिपरिकल्पित । एतेषा त्रयाणा सन्निपाते हि हानोपादानादिसर्व-कर्मारम्भ स्यादत एतत्रय सर्वेषा कर्मणा प्रवर्तक तदेतदाह—त्रिविधा कर्मचोदनेति । चोदनेति प्रवर्तकमुच्यते 'चोदनेति कियाया प्रवर्तक वचनमाहु ' इति शाबरे, 'चोदना चोपदेशश्र विधिश्रकार्यवाचिन ' इति भोट्ट च वचने कियाप्रवर्तकवचनल यशपि चोदनापदशक्यतया प्रतीयते तथापि वचनल विहाय प्रवर्तकमात्रमिह लक्ष्यते ज्ञानादिषु वचनलाभावातः । एवच व्रेरणीयल प्रेरकल चानात्मन एव नात्मन इत्यमिप्राय । तथा करण साधकतम बाह्य श्रोत्राखन्तस्य बुड्यादि । कर्म कर्तुरीप्सि-ततम कियया व्याप्यमानसुत्पाद्यमाप्य विकार्थं सस्कार्थं च । कर्तां च इतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकाणां प्रयोक्ता कियाया निवर्तकश्चिद्विद्धिन्यरूप इति त्रिविधिक्षप्रकार, कर्म सगृद्यते समवैत्यत्रेति कर्मसप्रह कर्माश्रय चकारार्थोदिति-शब्दात्सप्रदानमपादानमधिकरण च राशित्रयान्तर्भूतम् । एव कारकषद्भमेव त्रिविध कियाया आश्रयो नतु क्रूटस्थ आत्मेखर्थ । कमें प्रेरकस्य कर्माश्रयस्य च कारकरूपला त्रेगुण्यात्मकलाचाकारकस्त्रभावो गुणातीतश्चात्मा सर्वकर्मासस्पर्शास्यभिप्राय । अथवा ज्ञान प्रेरणारूप लिंबादिशब्दजन्य, ज्ञेय तस्य ज्ञानस्य विषयलेन लिंबादिशब्दखरूप प्रेरक, परिज्ञाता तस्य ज्ञानस्याश्रय प्रेर-णीय , इलीव त्रिविधा कर्मचोदना कर्म किया पुरुषव्यापाररूपार्थाभावना तद्विषया चोदना प्रेरणा विधिरूपा शाब्दीभावने सर्थ । तथा करण सेतिकर्तव्यताक साधन धालर्थ , कर्म भाव्य खर्गादिफल, कर्ता फलकामनावान्पुरुष कियाया निर्वर्तक इस्येव त्रिविध कर्मसम्रह कर्मण पुव्यापाररूपस्यार्थभावनाया सम्रह संक्षेप । तदेवमर्थभावनारूपपु(स्प्र)प्रयक्षस्य विधेय-स्याभावाच्छब्दभावनारूपो विधिर्न ग्रुद्धमात्मान गोचरयति कारकाश्रयलाद्विधिविधययोग । तदुक्त 'त्रेगुण्यविषया वेदा निस्नैगुण्यो भवार्जन' इति । कारकाणा च त्रैगुण्यरूपलमनन्तरमेव व्याख्यास्यत इत्यमिप्राय । अत्र प्रसङ्गाद्विधिश्वन्त्यते प्रवृत्तिहेतुलेन त्रेरणा तावत्सर्वलोकानुभवसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो बालेन प्रेरितो ब्राह्मणेन प्रेरितोऽहमिति हि प्रवर्तमाना वक्तारो भवन्ति । सा च प्रवर्तना प्रवर्तकराजादिनिष्ठा । तत्रोत्कृष्टस्य निकृष्टप्रति प्रवर्तना आज्ञा प्रेषणेति चोच्यते । निकृष्टस्रोत्कृष्टप्रति प्रवर्तना याञ्जा अध्येषणेति चौच्यते । समस्य सम प्रत्युत्कर्षनिकर्षौदासीन्येन प्रवर्तना अनुज्ञाऽनुमतिरिति चोच्यते । ते चाज्ञादयो ज्ञानविशेषा इच्छाविशेषा वा चेतनधर्मा एव लोके प्रसिद्धा , वेदे तु विधिनाहप्रेरित करोमीति व्यवहर्तारो भवन्ति । तत्र खयमचेतनलादपौरुषेयलाच वैदिकस्य विधेर्न चेतनधर्मेणाज्ञादिना प्रेरकता सभवति । अत खधर्मेणैव साभ्युपगन्तव्या

५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

यितु कर्मणा प्रवर्तकमाह—ज्ञानिमिति । ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्याऽविशेषेण सर्वविषयं ज्ञानमात्रमुच्यते । तथा ज्ञेयमपि

र श्रीषरीव्याच्या ।

नास्तीत्यभिप्रायेण कमैचोदनां कर्माश्रय चाइ--ज्ञानांमिति । ज्ञानमिष्टसाधनमेतदिति नोध । हेयमिष्टसाधन कमै । परिज्ञाता एवभूत७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याच्या ।

॥ १७ ॥ ज्ञान ज्ञेयमिति । कर्मणि चोदना प्रवृत्तीच्छा तत्त्तमये येवामनोधमात्रनिष्ठत्वाज्ज्ञानश्चेयज्ञात्श्वतिवाच्यता तेवाभेव सम्यग्महणरूप

# र् श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

# इत्येतच्चयमेषामविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना । ज्ञानादीनां हि

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

इत्येतिदिति । सर्वकर्मणां प्रवर्तकिमित्यध्याहतित्यम् । चोदनेति क्रियाया प्रवर्तक वचनमिति भाष्यानुसारेण चोदना-शब्दार्थमाह—प्रवर्तिकेति । सर्वकर्मणामिति पूर्वेण सबन्ध । त्रैविध्य ज्ञानादिना प्रागुक्त, कर्मणां चोदनेति विग्रहः । तेषा सर्वकर्मप्रवर्तकत्वमनुभवेन साधयति—ज्ञानादीनामिति । हानोपादानादीत्यादिपदेनोपेक्षा विव-३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

घटादिप्रकाशः सच वर्तमानोऽतीतो वा । ज्ञेय बोधविषयो घटादिः । परिज्ञाता विषयी साभासधीरूपो यो भौतिः त्युच्यते । एवंरूपप्रकारत्रयवती त्रिविधा कर्मणा चोदना । त्रय समुचित सत्कर्मणि प्रवर्तकमित्यर्थः । सत्यिप ज्ञेये

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

गलन्तरासंभवात् । स एव च धर्मश्रोदना प्रवर्तना प्रेरणा विधिरुपदेश शब्दभावनेति चोच्यते । तत्र केचिदलौकिकमैव शब्दव्यापारं कल्पयन्ति । अन्ये त ऋतेनैवोपपत्तौ नालौकिककल्पना सहन्ते । प्रवर्तना हि प्रवृत्तिहेतुर्व्यापार । विधिशब्दस्य चाख्यातत्वेन दशलकारसाधारणेनोपाधिना पुरुषप्रवृत्तिरूपार्थभावनाप्रति वाचकत्व तज्ज्ञानहेतुलमिति यावत् । सा च ज्ञातेवा-नुष्रातु शक्यत इति तद्धीहेतोरिप शब्दस्य तद्धेतुल परंपरया भवलेव । तत्र विधिशब्दस्य पुरुषप्रवृत्तिरूपभावनाज्ञानहेतुर्व्या-पार पुरुषप्रवृत्तिवाचकरतद्वाचकशक्तिमत्तया विधिशब्दज्ञान स एव च तस्य प्रवृत्तिहेतुर्व्यापार इति प्रवर्तनाभिधानीयक स्वभते। ज्ञानद्वारेणैव शब्दस्य प्रवृत्तिजनकलात्, ज्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने मानाभावात् । ज्ञानजनकश्च व्यापारस्तस्य खज्ञान शक्तिज्ञान शक्तिविशिष्टखज्ञान च । तत्राचयोरन्यतरस्य शब्दभावनाल तृतीयस्य तु तत्र करणलमिति विवेक । एवं स्थिते निष्कर्षे —विधिना खज्ञान जन्यते प्रवर्तनाखेनाभिधीयतेऽपीति विधिज्ञानमेव शब्दभावना । तस्या च प्ररुषप्रवृत्तिरूपार्थः भावनैव भाव्यतयान्वेति । करणतया च प्रवृत्तिवाचकशक्तिमद्विधिज्ञानमेव । भावनासाध्यस्यापि फलाविच्छन्नां भावना प्रति करणत्व फलकरणलादेव यागस्येव स्वर्गभावना प्रति न विरुध्यते । तथाच पुरुष स्वप्रग्रितं भावयेत् । केर्नेस्यपेक्षाया पुरुष-प्रवृत्तिवाचकशक्तिमत्तया ज्ञातेन विधिशब्देनेतिकरणाशपूरणम् । कथमित्याकाङ्काया अर्थवादै खुत्वेतीतिकर्तव्यतांशपूरण इये गौ कच्येति लौकिके विधौ बहुक्षीरा जीवद्दत्सा स्थपत्या समासमीनेत्यादिलौकिकार्थवादवत् । समा समा प्रतिवर्ष प्रसूयते सा गौ । नन्वाख्यातलेन विधिशब्दादुपस्थिता पुरुषप्रवृत्तिर्भाव्यतयान्वेतु, करण तु कथमनुपस्थितमन्वेति । उच्यते । विधि-शब्द्स्तावच्छ्रवणेनोपस्थापितस्तस्य पुरुषप्रवृत्तिवाचकशक्तिरिप स्मरणेनोपस्थापिता तदुभयवैशिष्ट्य तिषष्ठाज्ञातता च मनसेति वाचकशक्तिमत्तया ज्ञातो विधिशब्द उपस्थित एव । अनेन यच्छकुयात्तद्भावयेदिति प्रतिशब्द खाध्यायविधितात्पर्योच्छब्दाति रिक्तेनोपस्थितमपि शाब्दबोधे भासत एव । यथा ज्योतिष्टोमादि नामधेय यथावा लिङ्गविनियोज्यो मन्त्र । तदुक्तमानार्यैरुद्धि-दधिकरणे 'अनुपस्थितिविशेषणाविशिष्टे बुद्धिन भवति न लनभिहितविशेषणेति' एवमर्थवादानामुपस्थिति । श्रोत्रेण प्राशस्यस्य तु तैरेव लक्षणया तदुभयनिष्ठज्ञाततायास्तु मनसेल्यर्थवादै प्रशस्तत्वेन ज्ञालेतीतिकर्तव्यताशान्वयोऽप्युपपन्न एव । नतु कि प्राशस्त्रम्, न तावरफलसाधनत्व, तस्य 'यागेन भावयेत्स्वर्गम्' इत्यर्थभावनान्वयवशेन विधिवाक्यादेव लब्धलात् नान्यत्, प्रवृत्तावतुपयोगात् । उच्यते । बलवदनिष्टानतुबन्धित्व प्राशस्त्यम् । तच नेष्टहेतुलज्ञानालभ्यते । इष्टहेताविष कलजभक्षणादाव-निष्टहेतुलस्यापि दर्शनात् । विहितद्येनफलस्य च शतुवधस्यानिष्टानुबन्धित्व दृष्टम् । अतो यावत्साधनस्य फलस्य चानिष्टाहेतुत्वं नोच्यते तावदिष्टहेतुलेन ज्ञातेऽपि तत्र पुरुषो न प्रवर्तते । अतएवोक्त 'फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनातुवध्यते । केवलप्रीति-हेतुलात्तद्धमं इति कथ्यते' इति । अत खत फलतो वानर्थानतुबन्धिलक्पप्राशस्त्यबोधनेनार्थवादा विधिशक्तिमुत्तम्भयन्ति । क उत्तम्भ स्वत फलतो वार्थोननुबन्धिलशङ्काया प्रवृत्तिप्रतिबन्धिकाया विगम । इदमेव च विधे प्रवृत्तिजनने साहाध्य-मर्थवादैः कियत इति विधिरर्थवादसाकाङ्क । एवमर्थवादा अप्यभिधया गौण्या वा वृत्त्या भूतमर्थं वदन्तोऽपि खाध्यायविष्या-पादितप्रयोजनवत्त्वलाभाय विधिसाकाङ्का । सोऽय नष्टाश्वदग्धरथवत्सप्रयोग , यथैकस्य दग्धस्य रथस्य जीवद्भिरश्वरिन्यस्य विद्यमानस्य रथस्याविद्यमानाश्वस्य सप्रयोग परस्परस्यार्थवत्त्वाय तथार्थवादाना प्रयोजनाक्षो विधिना पूर्यते विषेश्व शब्दभाव॰ ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सामान्येनैव ज्ञातव्य सर्वमुच्यते । तथा परिज्ञाताऽविद्याकल्पितोपाधिप्रधानो भोक्तेखेवं त्रिविधा कर्मचोदना । कर्मणा प्रवर्तकं त्रिविधमित्यर्थः । करण कियतेऽनेनेति बाह्य श्रोत्राद्याभ्यन्तरं बुद्धादि । कर्मेष्सिततम कर्तु कियया व्याप्यमानम् । कर्ता खतन्त्रः श्रीपरीक्याक्या ।

बानाअयः। पत त्रिविधा कमैचोदना। चोबते प्रवर्लते येनेति चोदना। बानादित्रितय कमैप्रवृत्तिहेतुरित्यथे । यहा चोदनेति विधि-

७ अभिनवगुताचार्यध्याक्या । म्रास्तकाभिसंघानेनात्मीयदुक्ता स्वीकरणं अहमेत्रद्भोक्षेयं यतो मया झृतमिलोकरण तस्तमये तथा निर्वर्तनावसरे करणकर्मकर्त्सच्दामिषे

#### १ श्रीमञ्चाकरभाष्यम् ।

त्रयाणा सनिपाते हानोपादानादिप्रयोजन सर्वकर्मारम्म स्यात्ततः पञ्चिमरिघष्ठानादिभिरारब्ध

२ आन दगिरि॰याख्या ।

क्षिता । करणमित्यादेन्तात्पर्यमाह—तत इति । ज्ञानादीना प्रवर्तकत्वादित्यर्थ । उक्तेऽर्थे श्लोकभागमवतारयति— ३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्घरा)।

ज्ञातिर वा ज्ञाने प्रवृत्यनुपपत्ते. । ज्ञाने ज्ञातिर च सित देशकाळव्यविहते ज्ञेये प्रवृत्यनुपपत्तेः । सत्यपि सस्कारात्मके ज्ञाने ज्ञेये च सिन्निहिते तथापि सुषुप्तौ प्रमात्रभावात्प्रवृत्यदर्शनादेतत्रय त्रिदण्डिवष्टम्भवदन्योन्यापेक्ष सत् हानोपा-दानोपेक्षाबुद्धिरूप कार्ये जनियत्वा हानायनुकूळे व्यापारे प्रवर्तयतीति कर्तृपदामिधेयमित्यर्थः । चोदनेति कर्तरि नन्यादिल्युपत्ययान्तत्वेन चोदनाशब्दः कर्तृवाची । छिङ्ग त्वविविश्वतम् । छिङ्गभिशिष्य छोकाश्रयत्वाछिङ्गस्रेति वा । तथा करणमिन्द्रियम् । कर्म तेन यत्कियमाण विषयग्रहणम् । कर्ता पूर्वोक्त एव परिज्ञाता । एतत्रय समुदित सत् कर्मस्रहः, कर्मणः ईिस्तततमस्य भोग्यस्य सग्रहः सगृद्धतेऽसिन्निति सन्नेष्वस्थान भोक्तेत्वर्थः । सत्यपि भोक्तरि करणे

४ मधसदनीन्याख्या ।

नाया इतिकर्तव्यताशोऽर्थनादैरिति । तदिद्मुभयो अवणे पूर्णमेन वाक्यमेकस्य अवणे त्वन्यस्य कल्पनया पूरणीयम्, यथा 'वसन्ताय किपज्ञलानालमेत' इति विधावर्थवादाशोऽश्रुतोऽपि कल्प्यते 'प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति' इलायर्थं-वादे विध्यश । तथाच सूत्र 'विधिना त्वेकवाक्यलात्स्तुत्यर्थेन विधीना स्यु ' इति । विधिना स्तुतिसाकाक्क्षेण प्रयोजनसाका-क्काणामर्थवादानामेकवाक्यलाद्विधीना विधेयाना स्तुत्यर्थेन स्तुतिप्रयोजनेन स्तुतिरूपेण प्रयोजनसाकाक्केण लाक्षणिकेनार्थेन वानर्थक्याभावादर्थवादा धर्मे प्रमाणानि स्युरिति तस्याथ । नतु य एव लौकिका शब्दास्त एव वैदिकास्त एव चार्मीषामर्था इति न्यायाद्विधिशब्दस्य लोके यत्र शक्तिर्गृहीता वेदेऽपि तदर्थकेनैव तेन भवितव्य, लोके च प्रेषणादिप्ररूषधर्मवाचिल क्रप्त-मिति वेदे शब्दभावनावाचिल कथमुपपदाते । उच्यते । लोकवेदयोरैकरूप्यमेव । तथाहि लोके प्रेषणादिक न तेन तेन रूपेण विधिपद्वाच्य अननुगमेन नानार्थलप्रसङ्गात्तद्वदेव भावनावाचिलोपपत्तेश्च, किंतु प्रेषणाध्येषणानुज्ञाखित्तप्रवर्तनालमेक, तच शब्दव्यापारेऽपि तुल्यमिति तदेव लिङादिपदवाच्य । तच लौकिकशब्दे नास्त्येव । तत्र राजादीनामेव प्रवर्तकत्वात् । प्रवर्तक-व्यापार एव हि ( प्रेषणात्वेन इत्यादिना न विधिपदवाच्य किंद्र प्रवर्तनात्वेन वाच्य ) । प्रवर्तना प्रवर्तकत्व च राजादेरिव वेदस्या-प्यनुभवसिद्धम् । ननु वेदेऽपि प्रवर्तनावानीश्वर कल्प्यता लोके राजादिवत् । तहुक्त 'विधिरेव तावदुर्भ इव श्रुतिकुमार्या पुर्योगे मानम्' इति । न, वेदस्यापौरुषेयलात् । नहि वेदस्य कर्ता पुरुषो लोके वेदे वा प्रसिद्ध । तत्कल्पने च तज्ज्ञानप्रामाण्यापेक्षया वेंदप्रामाण्ये निरपेक्षत्वेन स्थित खत प्रामाण्य भग स्थात् । बुद्धवाक्येऽपि प्रामाण्यप्रसङ्गाच । ईश्वरवचनत्वे समानेऽपि बुद्धवाक्य न प्रमाण वेदवाक्य तु प्रमाणमिति सुभगाभिक्षुकन्यायप्रसङ्ग । महाजनानासुभयसिद्धत्वाभावेन तत्परिप्रहापरिप्रहाभ्यामि विशेषानुपपत्ते । ईश्वरप्रेरणाया लोकवेदसाधारणत्वेन लोकेऽपि राजादीना प्रेरकत्व स्यात् । ईश्वरप्रेरणाया स्थितायामेव राजादिरप्यसाधारणतया प्रेरक इति चेत् । इन्त सा तिष्ठतु न वा, कि लिहाप्यसाधारण प्रेरको वेद एव राजादिस्थानीय इत्यागत मार्गे । ईश्वरप्रेरणाया साधारणाया असाधारणप्रेरणासहकारेणैव प्रवर्तकलात् । किंच ईश्वरप्रेरणायां सर्वोऽपि विहित क्वर्यादेव नतु कश्चिदपि लङ्घयेत् । निषिद्धेऽपि चेश्वरत्रेरणास्थेव । अन्यथा न कोऽपि तत्र प्रवर्तेतेति तदपि विहित स्यातः । तथाचोक्त 'अज्ञो जन्तुरनीञोऽयमात्मनः सुखदुःखयो । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खर्गं वा श्वन्नमेव वा' । तसाद्राजादिरिव वेदोऽपि खप्रवर्तना ज्ञापयिचच्छोपहारमुखेन प्रवर्तयतीति सिद्ध लोकवेदयोरैकहृप्यम् । पूर्वमीमासकाना खतन्त्रो वेदो, अद्यमीमासकाना तु ब्रह्मविवर्तस्तत्परतन्त्रो वेद इति यद्यपि विशेषस्तथापि श्वसिततुल्यलेन वेदस्यापौरुषेयलमुभयेषामपि समानम् । अत्र च प्रशृत्यनुकूलव्यापारवत्त्व प्रवर्तनात्व सखण्डोऽखण्डो वोपाधिस्तस्मिन् विधिपद्शक्येऽपि तदाश्रयविशेषो-पस्थितिर्गवादितुल्यैव । अनुकूलव्यापारत्व वा शक्यं प्रवृत्त्यशस्त्वाख्यातत्वेन शक्यन्तरलभ्यैव दण्डीत्यत्र संबन्धिन मतुवर्थे प्रक्रसर्थं दण्डाशवत् फलसाधनताबोध एव प्रेरणा तामेव कुर्वेन् प्रेरको विधिरत फलसाधनतैव प्रेरणात्वेन विधिपदशक्येति मण्डनाचार्या । फलसाधनता चार्थभावनान्वयलभ्येत्युक्त प्राक् । इममेव च पक्ष पार्थसारथिप्रमृतयः पण्डिता प्रतिपन्ना । औपिनषदानामपि केषाचिदिष्टसाधनतानादोऽनेनैव मतेनोपपाद्नीय । इष्टसाधनत्व खरूपेणैव लिङादिपदशक्य न प्रेरणा-स्वेनिति तार्किका । तत्र । गौरवादन्यलभ्यलादन्वयायोग्यलाच । इच्छाविषयसाधनलापेक्षया प्रवर्तनालमतिलध्विच्छातद्विष-

५ भाष्योत्कर्षदीपिका। स्वातद्वयं च कारकाप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्व अविद्याकल्पितोपाधिप्रधानो व्यापारयिता इति त्रिविधः क्रमैसंग्रह संगृद्धातेऽस्मिन्निति समह कर्मणिक्षषु समवेतलात् अय त्रिविधः क्रमैसंप्रह । ज्ञानादीना हि त्रयाणा सन्निपाते हानोपादानोपेक्षाप्रयोजन सर्वकर्माः

६ श्रीघरीव्याख्या । रुच्यते । तदुक्त भट्टै -'नोदना चोपदेशश्च विभिश्चैकार्यनानिन.' इति । ततश्चायमर्थ.-एक्तकश्चण त्रिगुणारमकं हानादित्रयमक्ष्रस्थ

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम ।

वाद्धामःकायाश्रयमेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु करणादिषु संगृह्यत इत्येतदुच्यते—करणं क्रियते - ऽमेनेति बाह्यं श्रोत्रादि, अन्तःस्यं बुद्ध्यादि, कर्मेन्सिततमं कर्तुः क्रियया व्याप्यमानं, कर्ता करणानां

# २ आनन्दगिरिव्याक्या।

इत्येतिद्ति । बाह्यमन्त स्थ च द्विविध करण करणन्युत्पत्त्या कथयति—करणिमिति । उक्तलक्षण कर्मैव स्फुटयति— कर्तुरिति । खतन्नो हि कर्ता स्वातन्त्र्य च कारकाप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वमित्याह—कर्तेति । कथमुक्ते त्रिविधे कर्म ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुधरी)।

च कियाविना भोगासभवात् कियायाश्राश्रयविना खरूपालाभादाश्रयस्य करणविना भोकृत्वाङ्गकर्नृत्वानुपपत्तेश्चेतत्रयं मिलित सत् भोक्तेत्युच्यत इत्यर्थ । तथाच श्रुतिः 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीिषण ' इति । इन्द्रिय प्रसिद्धम् । मन इत्यनेन बुद्धिरेव गृष्ठते । युक्त इन्द्रियद्वारा मतेर्भोग्येन सह सबन्धिकया । इन्द्रिय च मनश्च युक्त चिति विश्रहे इन्द्रियमनोयुक्तमिति द्वन्द्रैकवद्वाव । एतत्रय मोक्ता आत्मेत्याहुर्मनीिषण इति श्रुत्यर्थः । एवंहि श्रुति-स्मृत्योर्व्याख्याने तयोर्मूलम् तिल्वाचा युक्तते नान्यथा । तथाच कर्तृवत् भोक्तरि अनात्मगणपितत्वाद्वोक्तृत्व भोगम् कर्तृत्वमिति निर्वचनाद्यः कर्ता स एव भोक्तिति प्रतिपादनादहमकर्ताऽभोक्तित चानुसधानपूर्वक कर्माणि कुर्वतः कर्नृ-त्वभोक्तृत्वकृतः कर्मलेपो नास्तीति सिद्धम् । माध्यस्य चायमेवार्थ । येतु करण कियाया साधकतम दशविध बाद्य, मनोबुद्धिरूपमान्तरम् । कर्म कर्तुरीप्सिततम कियया व्याप्यमान उत्पाद्यमाप्य विकार्य सस्कार्य चेति चतुर्विधम् । कर्ता कारकान्तरप्रयोजकश्चिद्विद्वन्थः । एतत्रय कर्मसग्रह कर्माश्रयः कर्तेत्यर्थः । तथा ज्ञान विषयप्रकाशन-

## ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

ययोरप्रवेशात् । इच्छाज्ञानस्यापि प्रमृत्तिज्ञानवत् प्रवृत्तिहेतुलापातात् , वत्तुगला य इच्छाविषयस्तत्साधनितिशब्देन प्रतिपाद-यितुमशक्यलात् । साधनलमात्रस्यैव शक्यले च तेनैव प्रस्तयेनोपस्थापितया प्रवृत्त्या सह श्रुला तदन्वयसभवे पदान्तरो पस्थापितस्वर्गेण सह वाक्येन तदन्वयासभवात् प्रवर्तनाल एव पर्यवसान श्रुत्या वाक्यस्य बाधात्। प्रत्ययश्रुते पद्श्रुतितोऽपि बलीयस्बेन पशुना यजेतेसत्र प्रकृत्यर्थं पशु विहाय प्रत्ययार्थेन करणेन सहैवैकलस्यान्वयादेक करण पशुरिति वचनव्यक्ता कलक्रलमेकलस्य स्थित किम् वृक्तव्य पदान्तरसमिभव्याहाररूपाद्वाक्याद्वलीयस्लमिति । वाक्यार्थान्वयलभ्यलाच नेष्टसाधनल पदार्थ । तथाहि प्रवर्तनाकर्मभूता पुरुषप्रवृत्तिरूपार्थभावना कि केन कथमित्यशत्रयवती विधिमाSSलम्बलेन प्रतिपाद्यत इत्युक्त प्राक् । अपुरुषार्थकर्मिकाया च तस्या प्रवर्तनाजुपपत्तेरेकपदोपस्थापितमप्यपुरुषार्थं धालर्थं विहाय भिन्नपदोपात्तमन्यविशेषणमपि कथामिदमसबन्धेन साध्यतान्वययोग्य खर्गमेव पुरुषार्थं सा भाव्यतयालम्बते । इच्छाविषयस्यैव कृतिविषयलनियमात् । स्वर्ग कामयते स्वर्गकाम इति कर्मण्याण द्वितीयाया अन्तर्भृतलात् यजतेरकर्मऋलेन स्वर्गमित्युक्तेनानन्वयाच । अतएव यत्र कमिपद न श्रयते तत्रापि तत्कल्यते यथा । 'प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति' इखादौ प्रतिष्ठाकामा रात्रिसत्रसुपेयुरिखादि । एवंच लब्धमाव्याया तस्या समानपदोपस्थापितो धालधं एव करणतयान्वेति भाव्याशस्य कमिविषयेणाविरुद्धलात्, सुन्विभक्ति॰ योग्ये धाल्यंनामधेये ज्योतिष्टोमादौ तृतीयाश्रवणात्, यत्रापि नामधेये दितीया श्रूयते तत्रापि व्यलयानुशासनेन तृतीयाकरप-नात्। तदुक्त महाभाष्यकारैरमिहोत्र जुहोतीति तृतीयार्थे द्वितीयेति। अतएव तै प्रकृतिप्रखयौ प्रखयार्थं सह ब्रूतस्तयो प्रत्ययार्थं प्राधान्येन प्रकृत्यर्थों गुणलेनेति प्रत्ययार्थभावना प्रति धालर्थस्य गुणलेन करणलमुक्तम्, आख्यात कियाप्रधानमिति वदद्भिर्निक्ताकारैरप्येतदेवोक्तम् । भावार्थोधिकरणे च तथैव स्थितम् । तेन सर्वत्र प्रख्यार्थं प्रति धालर्थस्य करणलेनैवान्वय-नियम । अतएव गुणविशिष्टधालशैविधौ धालर्थानुवादेन केवलगुणविधौ च मलर्थलक्षणाविधेर्विप्रकृष्टविषयल च । यथा, सोमेन यजेतेति विशिष्टविधौ सोमवता यागेनेति, दथा जहोतीति गुणविधौ दिधमता होमेनेति । नामधेयान्वये तु सामानावि-करण्योपपत्तर्भाल्यभात्रविधानाच न मल्यंलक्षणा न वा विधिविप्रकर्ष । तदेव 'ज्योतिष्टोमेन यजेत खर्गकाम ' इत्यत्राख्या-तार्थी भावयेदिति किमित्याकाङ्काया कमिविषय स्वर्गमिति विधिश्रुतेर्वेठीयस्लादाकाङ्काया उत्कटलाच । तथाच स्थित षष्ठाये । तत केनेखपेक्षिते यागेनेति तृतीयान्तपद्समानाधिकरणलात् करणलेनैवान्वयनियमाच किंनाम्रेखपेक्षिते ज्योतिष्टोमेनेति तन्नामेखर्थं । शब्दादनुपस्थितोऽपि ज्योतिष्टोमशब्दो भासत एव शाब्दे बोधे श्वणेनोपस्थापितस्तात्पर्यवशात् । नामधेयान्वये च न विभक्सर्थों द्वार निन वाद्यर्थान्वय इव । तेन मलर्थलक्षणामन्तरेणैव ज्योतिष्टोमशब्दवतेखन्वयलाम । तथाच कवि-

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

रम्भो भवतीति ज्ञानादिकपा त्रिविधा कर्मचोदनोच्यते । ततश्च पञ्चिमरिधष्ठानादिभिरारब्ध वाञ्चन कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

क्रमैविधिः प्रवर्तेत इति । तदुक्तम्-'त्रैगुण्यविषया वेदाः' इति । तथाच करणं साधतकमम्। कर्मे च कर्तुरीप्सिततमम् । कर्ता कियानिर्व-भ गी ४९

# ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥ १९॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

व्यापारियतोपाधिलक्षण इति त्रिविधिस्त्रिप्रकारः कर्मसंग्रहः संगृह्यतेऽिसिन्निति संग्रहः कर्मणः संग्रहः कर्मसंग्रहः। कर्मेषु हि त्रिषु समवैति तेनायं त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥ अथेदानी क्रिया-कारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात्सत्त्वरजस्तमोगुणभेदतिस्रविधो मेदो वक्तव्य इत्यारभ्यते—

# २ आमन्द्गिरिज्याख्या।

सगृह्यते तन्नाह—कर्मेति । कर्मणो हि प्रसिद्ध कारकाश्रयस्वमिति भाव ॥ १८॥ अनन्तरश्लोकदशकतास्पर्यमाह— अधिति । ज्ञानादिप्रसावानन्तर्यमथशब्दार्थं । इदानीं प्रस्तुतज्ञानाद्यवान्तरमेदापेक्षायामित्यर्थं । तेषा गुणमेदान्नै विध्ये हेतुमाह—गुणात्मकत्वादिति । वक्तव्यो वक्ष्यमाणश्लोकनवकेनेति होष । एव स्थिते प्रथममवान्तरभेद्-१ नीककण्डन्याक्या (चतुषरी)।

शक्तिः । ज्ञेय विषयः । परिज्ञाता ज्ञानाश्रयो भोक्ता । एतत्रयं कर्मणि प्रवर्तकमिति व्याचक्षते । तेषामि आत्मा न कर्ता नापि साख्यानामिव भोक्तृत्वेन प्रकृते प्रवर्तक इत्येवाशय । तथापि क्रियया व्याप्यमानस्य वक्ष्यमाणसात्त्विका-दिभेदानईस्य घटादिरूपस्य कर्मणः कर्नृकोटो प्रवेशायोगः । तस्य क्रियाश्रयत्वमात्रविवक्षाया प्रकृते तत्कथनानुपयोगश्र स्पष्ट । तथा अस्ताक तु घटादिव्यापकित्रयायाः कर्मशब्दवाच्यत्व मुख्यम् । कर्नृकोटिप्रवेशश्र क्रियाक्रियावतोर्धर्म-धर्मिणोरभेदापेक्षया युज्यते । तथा ज्ञान प्रकाशनिक्रयेति मते क्रियारूपेऽस्मिन्प्रवर्तकज्ञानान्तरस्थापेक्षेति तत्र तत्रा-वस्थान्यस्थापेक्षेत्यनवस्था दुर्निवारा ॥ १८ ॥ पूर्वश्लोकोक्ते ज्ञानादिषद्वे परिज्ञाता कर्ता चैक एवेति परिशिष्टाः पञ्च तेषा

### ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

प्रयोग 'हिमालयो नाम नगाधिराज ' इति । हिमालयनामवानित्यर्थ । एविमेह 'प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकर पिवित' इत्यादावग्रहीतसङ्गतिकैकपदवित वाक्ये मधुकरादिपद खरूपेणैव भासते नामधेयवन्नार्थमुपस्थापयति प्रागगृहीतसङ्गतिकलात् । अतएव मधुकरशब्दवाच्य इत्यपि लक्षणयानन्वय शक्यशानपूर्वकलालक्षश्यज्ञानस्य । खरूपतस्तु शब्दे भाते वाच्यवाचकस्वन्ध पश्चात्करप्यते ससर्गनिर्वाहायेति । तदय वाक्यार्थं - ज्योतिष्टोमनाम्ना यागेन खर्गमिष्ट भावयेदिति । कथमित्यपेक्षिते श्रुति-ळिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याभि सामवायिकारादुपकारकाङ्गप्रामपूर्खेति विकृतौ प्रकृतिवदित्युपबन्धेन निस्ये यथाशक्तीत्यु-पबन्धेन मुख्यालामे प्रतिनिधायापीति यावश्यायलभ्य तत्पूरणम् । एवच यागस्य खर्गावच्छिन्नभावनाकरणलेन स्वर्गकरणत्व करणत्वेन च साक्षात्कर्तृव्यापारविषयस्हर्ष कृतिसाध्यत्व श्रुखर्थाभ्या लभ्यत इति तदुभयमि न लिङादिपदवाच्यम् । 'अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत्' इति न्यायात् । अनन्वयाचेष्ठसाधनमिति समासे गुणभूतमिष्टपद स्वर्गकाम इति समासान्तरगुणभूतेन स्वर्गपदेन कथमन्वियार्दिष्टस्वर्गसाधनमिति। नहि राजपुरुषो वीरपुत्र इस्वत्र वीरपदराजपदयोरन्वयोऽस्ति पदार्थं पदार्थेनान्वेति नतु पदार्थैकदेशेनेति न्यायात् । करणविमक्त्यन्तज्योतिष्टोमादिनामघेयानन्वयप्रसङ्गादिदोषाश्वास्मिन्पक्षे द्रष्टव्या । एतेनेष्टसा-धनलमनिष्टसाधनल कृतिसाध्यलमिति त्रयमपि विध्यर्थं इत्यपास्तम् । अतिगौरवादर्थवादाना सर्वथा वैयर्थ्यापत्तेश्व । अतएव कृतिसाध्यलमात्र विध्यर्थ इसपि न, भावनाकरणलेनार्थलभ्यलादित्युक्ते । अलौकिको नियोगस्ललौकिकलादेव न विध्यर्थ । पराकान्त चात्र स्रिमि । तस्मादनन्यलभ्या लघुभूता च प्रेरणैव लिखादिपदवाच्येति स्थितम् । प्रवर्तक तु ज्ञान वाक्यार्थमर्या-दालभ्यमन्यदेव सर्वेषामि वादिनाम् आख्यातार्थं एवच विशेष्यतया भासते न घालथीं न नामार्थं खर्गकामो वेति चोक्तप्राय-मेव । तेन च यागानुकूलकृतिमान्खर्गकाम इति तार्किकमन पुरुषविशेष्यकवाक्यार्थशानमपास्तम् 'सक्षेपेण मत भाटमिदमत्रो पपादितम् । यद्वक्तव्यमिहान्यत्तद्वुसन्धेयमाकरात्' ॥ १८ ॥ इदानीं ज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपस्य करणकर्मकर्तृरूपस्य च त्रिकद्वयस्य ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

त्रिषु करणादिषु सगृहात इति करणादिरूपश्चिविध कर्मसम्बद्ध उच्यत इति भावः । अत्र भाष्यस्यास्य सामान्यरूपलात्तद्विरोधेन व्याख्यानान्तराण्यपि निर्दुष्टान्युपादेयानि ॥ १८ ॥ िकयाकारकफलानामात्मसंबन्धो नास्तीति दर्शयितु तेषा सर्वेषा त्रिगुणात्मक-

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

र्तेक । कमें सगृह्यतेऽस्मित्रिति कमेंसग्रह । करणादित्रिविध कारक क्रियाश्रय इत्यर्थः । संप्रदानादिकारकत्रय तु परपरया क्रियानि-वर्तकमेन केवल नतु साक्षात्कियाया आश्रय । अत करणादित्रितयमेन क्रियाश्रय इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ तत किमत आह—ज्ञान-७ अभिनवगुद्धाचार्यव्याच्या ।

यत्वमाविष्टत्वात् । अतौ योगिनामावेशो नास्तीति तान्त्रति करणादिगिरा प्रसङ्गो नास्ति अपितु ज्ञानादिमात्र एव तास्पर्यम् ॥ १८ ॥ अभैवा वण्णामि सक्षेपेण गुणभेदाद्भेद दर्शयितुमाह—ज्ञान कर्भचेति । गुणाना संख्यान निश्चमो यत्र तत्र साख्यीयक्कतान्ते ज्ञानादि

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

श्वानं कर्म चेति । श्वानं कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकं पारिभाषिकमीप्सिततम कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणा त्रिधैवावधारणं गुणव्यतिरिक्तजात्यन्तरामावप्रदर्शनार्थ गुणमेदतः सत्त्वादि- मेदेनेत्यर्थः। प्रोच्यते कथ्यते । गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे तद्पि गुणसख्यानशास्त्रं गुणभोकु- विषये प्रमाणमेव परमार्थब्रह्मैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते, तथापि ते हि कापिला गुणगौण- व्यापारनिक्रपंणेऽभियुक्ता इति तच्छास्त्रमपि वश्यमाणार्थस्तुत्यर्थत्वेनोपादीयत इति न विरोधः।

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रतिज्ञा कियत इसाह—इस्यारभ्यत इति । कर्तुरीप्सिवतम कर्मेति यत्तर्परिभाष्यते तक्षात्र कर्मशब्दवाच्य मिस्याह—नेति । गुणातिरेकेण विधान्तर ज्ञानादिषु नेति निर्धारयितुमवधारणिमस्याह—गुणेति । ज्ञानादीना प्रत्येक गुणभेदप्रयुक्ते त्रैविष्ये प्रमाणमाह—प्रोच्यत इति । नतु कापिल पातञ्जलिमस्यादि शास्त्र विरुद्धार्थत्वाद प्रमाणं कथमिह प्रमाणिकियते तत्राह—तद्पीति । विषयविशेषे विरोधेऽपि प्रकृतेऽर्थे प्रामाण्यमविरुद्धमिस्यर्थ । यद्यपि कापिलादयो गुणवृत्तिविचारे गौणव्यापारस्य भोगादेनिं रूपणे च निपुणास्त्रथापि कथ तदीय शास्त्रमत्र प्रमाणी कृतिमस्याशङ्क्षाह—ते हीति । ज्ञानादिषु प्रत्येकमवान्तरभेदो वश्यमाणोऽर्थसस्य तन्नान्तरेऽपि प्रसिद्धिकथन स्तुति ३ नीलकण्डव्याक्या (चतुर्धरी)।

सर्वेषां प्राकृतत्वेन त्रिगुणात्मकत्वे प्राप्ते ज्ञेयकरणयोर्जंडयोर्घटकुठारकल्पयोः परिसल्यार्थं त्रयाणामेव प्रत्येक त्रिविधत्वं विवरीतु प्रतिजानीते—क्वानमिति । ज्ञान कर्म कर्ता चेति त्रयमेव गुणमेदतिस्त्रधा नतु ज्ञेयकरणे । गुणसल्याने कापिले शास्त्रे । यद्यपि तत्र एकस्या प्रमदाया भर्तुः सुख जायते, त प्रति तस्याः सत्त्वोद्भृतत्वात् , तामविन्दतश्चेत्रस्य दु.ख जायते, तप्रति तस्या रजउद्भृतत्वात् । तस्यामेव सपद्या द्वेषस्ताप्रति तस्यास्त्रमउद्भृतत्वात् । प्रमद्येव सर्वे भावा व्याख्याता इति कापिलाना ज्ञेयकरणयोरिष त्रैविध्य प्रसिद्धम् । तथापि प्रमदादय एकस्यैव पुसो निमित्तमेदेन भावस्त्रमन्याख्या ।

त्रिगुणात्मकल वक्तव्यमिति तदुभय सिक्षिप्य त्रिगुणात्मकल प्रतिजानीते — ज्ञान प्राग्वाख्यातम् । ह्रेयमप्यत्रैवान्तर्भूतं ज्ञानो पाधिकलाज्ञ्गेयलस्य । कर्म किया त्रिविध कर्मसम्ब इस्त्रत्रोक्ता । चकारात् करणकर्मकारकयोरत्रैवान्तर्भाव कियोपाधिकलाक्तारकलस्य । कर्ता कियाया निर्वर्तक चकाराज्ञाता च कर्तु कियोपाधिकलेऽपि पृथक् त्रेगुण्यकथन कुतार्किकभ्रमकिएता तमलिवारणार्थम् । ते हि कर्तैवात्मिति मन्यन्ते । गुणा सत्त्वरजस्तमासि सम्यक् कार्यमेदेन व्याख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्तेऽसिनिति गुणसख्यान कापिल तस्तिन्, ज्ञान किया च कर्ता च गुणमेदत्त सत्त्वरजस्तमोमेदेन त्रिधैव प्रोच्यते । एवकारो विधान्तरनिवारणार्थं । यद्यपि कापिल शास्त्र परमार्थब्रह्मैकलिषये न प्रमाण तथाप्यपरमार्थगुणगौणमेदनिरूपणे व्यावहारिकं प्रामाण्य भजत इति वक्ष्यमाणार्थस्तुसर्थं गुणसख्याने प्रोच्यत इत्युक्तम् । तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धितः न केवलमस्मिषेन तन्त्र इति स्तुति । यथावद्यशास्त्र शृण श्रोतु सावधानो भव तानि ज्ञानादीनि । अपिशब्दानद्भेत्रकाति च गुणमेदकृतानि । अत्र चैवमपौनकक्त्य द्रष्टव्यम् । चतुर्दशेऽध्याये तत्र सत्त्व निर्मललादिसादिना गुणाना बन्धहेतुलप्रकारो निरूपितो गुणातीतस्य जीवनमुक्तलिनरूपणाय । सप्तदशे पुनर्यजन्ते सात्त्वका देवानिसादिना गुणकृतित्रविधस्वभावनिरूपणेनासुरं रजस्तम स्वभाव ५ आप्योत्कर्वदीपिका ।

खात् सस्वरजस्तमोगुणमेदेन त्रैविध्यप्रतिपादनमारभ्यते—ज्ञानिसिति। कर्मशब्देन किया प्राह्या वस्यमाणानुरोधात्। नैनु कर्तु-रीप्सिततमं कर्मेति पारिभाषिक कर्म कारक कर्ता च कियाणा निवेतंक गुणमेदत सत्त्वादिगुणमेदेन त्रिधैव गुणसख्याने प्रोच्यते। अवधारण गुणव्यतिरेकेण विविधान्तरं ज्ञानादिषु नास्तीति निर्धारणार्थम्। गुणा सत्त्वादय सम्यक्कार्यमेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते ऽसिकिति गुणसख्यान कापिलशास्त्र यद्यपि परमार्थन्नहोकलविषये विरुध्यते तथापि तेषा कापिलाना गुणगौणव्यापारनिरूपणेऽभि-

# ६ श्रीघरीव्याख्या ।

मिति। गुणा सम्यक्कार्यमेदेन ख्यायन्ते प्रतिपायन्तेऽसिन्निति गुणसंरयान सांख्यशास्त्रं तसिन्, ज्ञान कमे च क्रिया कर्ता च प्रत्येक सस्वा-दिगुणमेदेन त्रियेवोच्यते । तान्यपि ज्ञानादीनि वश्यमाणानि यथावच्छृणु । त्रियेवेत्येवकारो गुणत्रयोपाथिव्यतिरेकेणात्मन स्वत कर्तृत्वा-दिप्रतिषेथार्थे । चतुर्दश्चेऽध्याये 'तत्र सत्त्व निर्मेळत्वात्' इत्यादिना गुणाना वन्धकत्वप्रकारो निरूपित । सप्तदश्चेऽध्याये 'यजन्ते सारिवका देवान्' इत्यादिना गुणक्कतत्रिविधस्वभावनिरूपणेन रजस्तम स्वभाव परित्यज्य सारिवकाहारादिसेवया सारिवकस्वभाव सपा-

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

त्रिविधमुज्यते यत्तव्श्वृण्विति सगतिः। ज्ञानमित्यनेन ज्ञाने क्रियाया च यत्करण तद्दिविधमुक्तम्। एव कर्नेति ज्ञेय कार्यं कर्तेति ज्ञाता कर्ता चेति । तत्र सर्वभूतेष्वत्यादिना स्रोकत्रयेण ज्ञानकरणस्य त्रैरूप्यमुक्तम् । अतएव येनेति तृतीया । इयता च ज्ञानकरणसामान्यस्य स्व-

१ श्रीधरः, मधुसूदनः,

# सर्वभृतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

यथावद्यथान्यायं यथाशास्त्रं श्रुणु तान्यपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणमेदस्रतानि श्रुणु । चक्ष्य-माणेऽर्थे मन'समाधि कुर्वित्यर्थः ॥ १९ ॥ ज्ञानस्य तु तावि ब्रिविधत्वमुच्यते—सर्वेति । सर्वभूतेष्व-व्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेनैकं भाव वस्तु, भावशब्दो वस्तुवाच्येकमात्मवस्त्वित्यर्थे । अव्ययं न व्येति खात्मना धर्मैर्वा कूटस्थनित्यमित्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन परयति तं च भावमवि-भक्तं प्रतिदेह विभक्तेषु देहमेदेषु न विभक्तं तदात्मैवस्तु व्योमविश्वरन्तरमित्यर्थः। तज्ज्ञानमद्वैतात्म दर्शनं सान्विकं सम्यादर्शन विद्याति ॥२०॥ यानि द्वैतदर्शनानि तान्यसम्याभृतानि राजसानि तामसानि

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

स्ताद्थ्येंन कापिलादिमतोपादानमिहोपयोगीलर्थं । नृतीयपाद्स्याविरुद्धार्थत्व निगमयति—नेति । यथावदिस्यादिव्या-चष्टे—यथान्यायसिति ॥ १९ ॥ ज्ञानादीना प्रत्येक त्रैविष्य ज्ञातव्य प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविष्यार्थं श्लोकत्रयमवतारयति— ज्ञानस्येति । तत्र सात्त्विक ज्ञानस्पन्यस्यति—सर्वेति । भूतानि कार्यकारणात्मकान्युपाधिजातानि, अद्वितीयम-खण्डेकरस प्रत्यगात्मभूतमबाधित तत्त्व श्रेयत्वेन विवक्षितमिलाह—एकसिति । विवक्षितमव्ययत्व सक्षिपति—क्रूट-श्येति । प्रतिदेहमविभक्तमित्युक्त व्यनकि-विभक्तेष्विति । तण्ज्ञानमिलादिव्याकरोति-अद्वैतेति ॥२०॥ द्वैतदर्शन नान्यपि कातिनिद्धवन्ति सन्त्वनिर्वृत्तानि सम्यञ्जीत्याशङ्काह—यानीति । तेषामसम्यक्तवे हेतुमाह—राजसानीति । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

शीतिदु,खद्रेषविषया अपि भवन्तीति पूर्वोक्तव्यवस्थाया निर्मूळत्वात् । प्रीत्यादीना कर्तृसमवायितया प्रतीयमानानामा-लम्बनभूताया प्रमदायाः प्रीत्याद्यात्मकत्व कल्पयितु न शक्यत इति न भगवता तयोखिविधत्व व्याख्यायते । अक्ष-रार्थः सप्टः ॥ १९ ॥ एव ज्ञानादित्रयस त्रैविध्य वक्तु प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविध्य तावदाह—सर्वभ्रतेष्विति । यथा कटककुण्डलादिषु व्यावर्तमानेषु तत्त्वविवेक काञ्चनमेवेद्मिति पश्यति एव येन ज्ञानेन सर्वभूतेषु विभक्तेषु नाना-नामरूपमेदिमन्नेष अव्ययमपरिणामिनमेक भाव चिन्मात्ररूपमीक्षते सर्वे ब्रह्मैवेदिमिति प्रयति तज्ज्ञान सात्त्विक

४ मधुसूद्नीव्याख्या।

परिखज्य सात्त्विकाहारादिसेवया दैव सात्त्विक खभाव सपादनीय इत्युक्तम्। इह तु खभावतो गुणातीतस्यात्मन कियाकार-कफलसबन्धो नास्तीति दर्शयितु तेषा सर्वेषा त्रिगुणात्मकलमेव न रूपान्तरमस्ति येनात्मसबन्धिता स्यादित्युच्यत इति विशेष ॥ १९ ॥ एव ज्ञानस्य कर्मण कर्तुश्व प्रस्तेक त्रैविध्ये ज्ञातव्यक्षेन प्रतिज्ञाते प्रथम ज्ञानत्रैविध्य निरूपयति त्रिभि श्लोके । तत्राद्वैतवादिना सात्त्विक ज्ञानमाह—सर्वेषु भूतेषु अव्याकृतहिरण्यगर्भविराट्सक्लेषु बीजस्क्ष्मस्थूळरूपेषु समष्टि-व्यथ्यात्मकेषु, सर्वेष्वित्यनेनैव निर्वाहे भूतेष्वित्यनेन भवनधर्मकलमुच्यते । तेनोत्पत्तिविनाशशीलेषु दर्यवर्गेषु, विभक्तेषु परस्परव्यावृत्तेषु नानारसेष्वव्ययमुत्पत्तिविनाशादिसर्वविक्रियाशून्यमदृर्यमविभक्तमव्यावृत्त सर्वत्रातुस्यूतमधिष्ठानतया बाधा-विधितया च एकमद्वितीय भाव परमार्थसत्तारूप स्वप्रकाशानन्दमात्मान येनान्त करणपरिणाममेदेन वेदान्तवाक्यविचार-परिनिष्पन्नेनेक्षते साक्षात्करोति तन्मिश्याप्रपञ्चबाधकमद्वैतात्मदर्शन सात्त्विक सर्वससारोच्छित्तिकारण ज्ञान विद्धि । द्वैतदर्शन

५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

युक्तलात्तच्छास्त्रमपि वक्ष्यमाणस्तुत्वर्थलेनोपादीयते । वक्ष्यमाणार्थस्य तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धिकथन स्तुति । तानि ज्ञानादीनि अपि शन्दात्तद्भेदजातानि च गुणमेदकृतानि शृणु । वक्ष्यमाणेऽर्थे मन समाधान कुर्विखर्थ ॥ १९ ॥ तत्र ज्ञानस्य त्रैविष्य विभज-न्नादौ तस्य सात्त्विकलमाह—सर्वभूतेष्वव्यक्तादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु देहादिमेदेन विभागवत्सु एकमद्वितीय भाव परमार्थवस्तु सिचदानन्दरूपमव्यय खात्मना धर्मेण वा न व्येतीखव्यय कूटस्थ निखमविभक्त प्रतिदेह विभागशून्य व्योमविश्वरन्तर येन ज्ञाने-नोपनिषत्सिद्धान्तजन्येनाद्वैतवादी पश्यति तदद्वैतात्मदर्शन सम्यग्ज्ञान सात्त्विक विद्धि विजानीहि ॥ २० ॥ एवमद्वैतवादिना ६ श्रीधरीव्याख्या।

दनीय इत्युक्तम् । इह तु क्रियाकारकफलादीनामात्मसवन्धो नास्तीति दशैयितु सर्वेषा त्रिगुणात्मकत्वसुच्यत इति विश्वेषो ज्ञातन्यः ॥ १९॥ तत्र शानस्य सारिवकादि त्रैविध्यमाइ—सर्वभूतेष्विति त्रिभि । सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु परस्पर व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्यृत एकमव्यय निर्विकार भाव परमात्मतत्त्व येन ज्ञानेनेक्षते आळोचयति तज्ज्ञान सारिवक विद्धि ॥ २०॥

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या । ( सामध्येलन्याद्र्भे ) रूपमुक्तम् । नियतमिलादिना स्रोकत्रयेण । कर्मणो ज्ञेपकार्थरूपस्य द्वैविध्य । मुक्तसङ्ग इत्यादिना स्रोकत्रयेण तु कर्तुर्द्धिरूपस्य सक्षेपेण स्वरूप करणविशेषस्य स्वरूपभेद्रप्रतिपादनार्थं बुद्धेस्त्रैविष्य निरूपितम् । तद्वारेण करणान्तराणामपि त्रैविष्यमुपलक्षि तम् । कारणस्य त्वितिकर्तव्यतापेक्षित्वादितिकर्तव्यतायाश्च भृत्यादिपञ्चकरूपत्वेऽपि अद्धायाः पूर्वमुक्तत्वाद्विविदेषाविविदेषयोक्ष भृति

# पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ यज्जु कृत्स्ववदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवद्दल्पं च तत्तामसमुदाह्वतम् ॥ २२ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

चेति न साक्षात्संसारोच्छित्तये भवन्ति । पृथक्त्वेनित । पृथक्त्वेन तु मेदेन प्रतिशरीरमन्यत्वेन यज्ज्ञानं नानाभावान्भिन्नानात्मनः पृथिग्वधान्पृथकप्रकारान् भिन्नळक्षणानित्यर्थः । वेत्ति विजा नाति यज्ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु ज्ञानस्य कर्तृत्वासंभवाद्येन ज्ञानेन वेत्तीत्यर्थः । तज्ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिर्वृत्तम् ॥ २१ ॥ यत्त्विति । यत्तु ज्ञान कृत्क्वावत्समस्तवत्सविषयमिवैकस्मिन्कार्ये देहे बहिर्वा प्रतिमादौ सक्तमेतावानेवात्मेश्वरो वा नातः परमस्तीति यथा नग्नक्षपणकादीनां शरीराजुवर्ती देह परिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमात्रमित्येवमेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकं हेतुवर्जित

# २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

प्रतिदेहमन्यत्वेन भिन्नात्मनो येन ज्ञानेन जानाति तज्ज्ञान राजसमिति व्याचष्टे—भेदेनेति । पृथक्त्वं पृथग्विषत्व च पुनरुक्तमित्याशङ्क्य हेतुहेतुमस्वेन विभाग विवक्षित्वाह—भिन्नेति । ज्ञानस्य ज्ञानकर्तृत्वमयुक्तः मित्याशङ्क्याह—येनेति ॥ २१ ॥ सक्तत्वमेव व्यनक्ति—एतावानिति । एकस्मिन्कार्ये ज्ञानस्य सक्तत्वमेव दृष्टान्तेन

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

विद्धि । ऐकात्म्यज्ञानमेव सात्त्विकमित्यर्थः ॥ २०॥ भेदज्ञाने राजसत्वमाह—पृथक्तवेनेति । यत्पृथक्तवेनं भिन्न-त्वेन । ज्ञान तद्राजसमिति सबन्धः । पृथक्त्वेनेत्येतद्विवृणोति । सर्वेषु भूतेषु पाञ्चमौतिकत्वेनाविशिष्टेषु नानाभावान् सुर्तरतिर्यक्ष्यावरत्वभेदेन नानात्वानि । बहुवचनमत्यन्तभेदप्रदर्शनार्थम् । पृथग्विधान् एकजातीयेष्विप नरादिषु प्रत्येक विभिन्नप्रकारान् यज्ज्ञान वेत्ति विषयीकरोतीति । येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये एघासि पचन्तीतिवद्यज्ज्ञान वेत्तीति करणे कर्तृत्वोपचारो बोध्यः । तेनात्मना परस्परभेदत्तेषामीश्वराद्धेदत्तेभ्य ईश्वरादन्योन्यतश्च जडवर्गस्य भेद इत्यनौपाधिकभेदपश्चकज्ञान कुतार्किकाणा राजसमेवत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ यत्तु ज्ञानमेकिसन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा

४ मधुसूद्नीन्याक्या ।

तु राजस तामस च संसारकारण न सात्त्विकमित्यभिप्राय ॥ २० ॥ तुश्वेद प्रागुक्तसात्त्विकव्यतिरेकप्रदर्शनार्थ । पृथक्लेन मेदेन स्थितेषु सर्वभूतेषु देहादिषु नानाभावान् प्रतिदेहमन्यानात्मन पृथित्विषान् सुखदु खिलादिष्ठपेण परस्परिवेठ क्षणान्, येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्य यज्ज्ञान वेत्तीति करणे कर्तृलोपचारादेधासि पचन्तीतिवत्कर्त्तरहकारस्य तहुत्यमेदाहा, तज्ज्ञान विद्धि राजसमिति पुनर्ज्ञानपदमात्ममेदज्ञान अनात्ममेदज्ञान च पराम्यति । तेनात्मना परस्परं मेदस्तेषामीश्वराद्धे-दित्तेभ्य ईश्वराद्व्योन्यतश्चाचेतनवर्णस्य मेद इत्यनौपाधिकमेदपश्चकज्ञान क्रुतार्किकाणां राजसमेवेत्यभिप्राय ॥ २१ ॥ तुश्वव्दो राजसाद्धिनत्ति । बहुषु भृतकार्येषु विद्यमानेष्वेऽकस्मिन्कार्ये भृतविकारे देहे प्रतिमादौ वा अहेतुक हेतुक्पपत्तिस्तप्रहितमन्येषा

५ भाष्योक्तर्षदीपिका।
सात्त्विकसुपादेयसुक्ला तार्किकाणा तद्राजस हैयमाह—पृथक्त्वेन त्विति। तुशब्द ससारोच्छित्तिहेतुभूतात्पूर्वोक्तात्सात्त्वि।
काज्ज्ञानात्तदुच्छित्त्यहेतुभूतस्य प्रत्युत तत्कारणस्य वैलक्षण्ययोतनार्थ । पृथक्लेन प्रतिशरीरमन्यलेन हेतुना पृथिविधान् भिष्यलक्षणान् नानाभावान् भिन्नात्मन सर्वेषु भूतेषु यज्ज्ञान वेत्ति जानाति ज्ञानस्य कर्तृलासभवात् येन ज्ञानेन वेत्तील्थं । एघासि
पवन्तीतिवत्करणे कर्तृलोपचारादेव प्रयोग । तज्ज्ञान राजस रजोनिर्वत्त विद्धि । यत्पृथक्लेन स्थितेषु भूतेष्विति तु दूरान्वयदोवेणाध्याहारदोषेण च प्रस्तलादाचार्यैरुपेक्षितम् ॥ २९ ॥ राजस ज्ञानसुदाह्नस्य तामस तदाह—यत्विति । तुशब्दो राजसा-

६ श्रीधरीव्याख्या ।

राजस ज्ञानमाह—प्रथक्त्वेनेति । प्रथक्त्वेन तु यञ्ज्ञानमिलस्येव विवरण सर्वेषु भूतेषु देहेषु नानाभावान्वस्तुत प्रवानेकान्सेत्रज्ञान् पृथ-ग्विथान्सुखीदुःखीलादिरूपेण विरुक्षणान् येन ज्ञानेन वेत्ति तज्ज्ञान राजस विद्धि ॥ २१ ॥ तामस ज्ञानमाइ—यरिवति । प्रकस्मिन्कारें

७ अभिनवगुसाचार्यव्याख्या ।

युसाभ्यामाक्षेपात्तयोत्त्रैविष्यम् । धृतेश्रेखनेन युख त्विदानीमिखनेन चोक्तमिति, तदाह—सर्वभूतेन्विखादिना ॥ १९ ॥ २० ॥ पृथक्ते-नेति । विभक्तेषु देवमनुष्यादितया पृथक्तेन इह मे प्रीतिरिह मे द्वेष इलादिनुद्धा अहेतुक कारणमिवनार्थेच अभिनिवेशावेशवशात्

<sup>ां</sup> मञ्चल्याः.

# नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् । अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् । •

निर्युक्तिकमतत्त्वार्थवद्यथाभूतोऽर्थस्तत्वार्थः सोऽस्य क्षेयभूतोऽस्तीति तत्त्वार्थवन्न तत्त्वार्थवद्तत्वार्थव-दंहैतुकत्वादेवाल्प चाल्पविषयत्वाद्ल्पफलत्वाद्वा तत्तामसमुदाहृतम्। तामसानां हि प्राणिनामवि-वेकिनामीदश ज्ञान दश्यते ॥ २२ ॥ अथ कर्मणस्त्रैविष्यमुच्यते—नियतमिति। नियत नित्यं सङ्गर-हितमासक्तिवर्जितमरागद्वेषतः कृत रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृत तद्विपरीतं कृतमरागद्वेषतः कृतमफलप्रेष्सुना फल प्रेष्सतीति फलप्रेष्सुः फलतुष्णस्तद्विपरीतेनाफलप्रेष्सुना

# २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

साध्यति—यथेत्यादिना । यन्निर्शुक्तिकत्व तदेव ज्ञानस्याभासत्वे कारणिमस्याह—अहेतुकत्वादिति । स्ररूपतो विषयतश्चाभासत्व फलतो वेस्याह—अहेपेति । तामस ज्ञानमुक्तलक्षणिमस्यत्रानुभव प्रमाणयति—तामसाना हीति ॥ २२ ॥ त्रिविध कर्म वक्तुमनन्तरस्रोकत्रयमिस्याह—अथेति । तत्र सात्त्विक कर्म निरूपयति—नियत३ भीलकण्डव्याक्या (चत्रुपरी)।

कृत्स्रवत्परीपूर्णवदेतावानेवात्मा ईश्वरो वेति सक्तमिनिवेशयुक्तम् । अहैतुक निरुपपित्तिकम् । अतत्त्वार्थवत् परमा र्थावलम्बन्द्रस्यम् । अल्प तुच्छविषयत्वादल्पफलत्वाच । यदेवभूत ज्ञान तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ अथ कर्म- त्रैविध्यमाह—नियतमित्यादिना । नियत नित्यम् । सङ्गरहितमिमानवार्जितम् । राग इष्टे प्रीतिर्द्वेषोऽनिष्टेऽप्रीति- स्ताम्या कृतिमिष्टानिष्टप्रासिपरिहारार्थे कृत रागद्वेषत कृत तदन्यद्रागद्वेषतः कृत निष्कामित्यर्थः । फल्गु च लीयते

४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

भूतकार्याणामात्मलाभावे कथमेकस्य ताहशस्यात्मलमिखनुसधानश्च्य, इत्लवत्परिपूर्णवत्सक्त एतावानेवात्मा ईश्वरो वा नात परमत्तील्यमिनिवेशेन लग्न यथा दिगम्बराणा सावयवो देहपरिमाण आत्मेति, यथा वा चार्वाकाणा दे एवात्मेति एव पाषाण-दार्वादिमात्र ईश्वर इत्यक्तिसम्कार्ये सक्तमहेतुकलादेवातत्त्वार्थवत्र तत्त्वार्थालम्बन, अल्पच निस्नलविभुलाग्रहात् । ईदृश निस्निकुदेहादिव्यतिरिक्तात्मत्रव्यविरिक्तिश्वर्याहितार्षिकश्चानविलक्षणमनिस्परिच्छिबदेहाद्यात्माभिमानक्ष्य चार्वाकादीना यज्ज्ञान तत्तामसमुदाहृत तामसाना प्राकृतजनानामीदृश्चानदर्शिभ ॥ २२ ॥ तदेवमीपनिषदानामहैतात्मदर्शन सात्त्विकमुपादेय मुमुक्षुभिहैंतदर्शिना तु निस्नविभुपरस्परविभिचात्मदर्शन राजसमनिस्परिच्छिबात्मदर्शन च तामसं हेयमुक्त, संप्रति त्रिविध कर्मोच्यते—नियत यावदङ्गोपसहारासमर्थानामपि फलावर्यभावव्याप्त निस्तिति यावत् । सङ्गोऽह्मेव महायाज्ञिक इत्यायभिमानक्ष्योऽहकारापरपर्यायो राजसो गर्वविशेषस्तेन शून्य सङ्गरहित, यावदज्ञान तु कर्नृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तनोऽहकारोऽज्ञवर्तत एव सात्त्विकस्यापि । तद्रहितस्य तु तत्त्वविदो न कर्माधिकार इत्युक्तमसकृत् । रागो राजसन्मानादिकमनेन लप्स्य इत्यभिप्राय , द्वेष शत्रुमनेन पराजेष्य इत्यमिप्रायस्याम्यां न इतमरागद्वेषत इतम् । अफलप्रेप्सना फलाभिलाषरिहतेन कर्त्रा यत्कृत कर्म

## ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

द्वैलक्षण्ययोतनार्थं । यतु ज्ञानमेकस्मिन्कार्थे देहे बहिर्वा प्रतिमादौ कृत्स्वत्समस्तवरपरिपूर्णवत् एतावानेवातमा ईश्वरो नात परम-स्तीति यथा चार्वाकादीना शरीराजुवर्तिदेहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमान्न इखेवमिमिनवेशयुक्त यतोऽहेतुकमुपपित-श्रून्यमहेतुकखादतत्त्वार्थवत् यथाभूतोऽर्थस्तत्त्वार्थं सोऽस्य ज्ञेयभूतोऽस्तीति तत्त्वार्थवत् न तत्त्वार्थवद् तत्त्वार्थवद् । तत एवाल्प चाल्पविषयखादल्पफलखाद्वा तत्तामसाना प्राणिना अविवेकिना परिहर्यमानमीदश ज्ञान हेय तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ एव ज्ञानत्रैविष्य विभज्य कर्मत्रैविष्य विभजन्नादौ सात्त्विक कर्मोदाहरति । नियत निखमवश्यकर्तव्यतया विहित सङ्गरहितमासिकव-जिंतमिमिनवेशश्रून्यमरागद्वेषतं कृत रागो विषयप्रेप्साकारणभूता राजनारिमका चित्तवृत्ति तत्त्रयुक्तेन देषप्रयुक्तेन च कृतं राग-देषतं कृत तद्विपरीतमरागद्वेषतं कृत फल प्रेप्सतीति फलप्रेप्सु फलतृष्ण तद्विपरीतेनाऽफलप्रेप्सुना कर्त्रा यत्कर्मं कृत तत्सात्त्व-कसुच्यते । फल्यु च लीयते चेति फल कियया प्राप्य अनात्मवस्तु तदन्यदफलमनागन्तुक परिपूर्णमविनािश्व आत्मतत्त्व तरप्रेप्सुना

# ६ श्रीघरीव्याक्या ।

देहे प्रतिमादी वा क्रत्सवत्परिपूर्णवत्सक्तमेतावानेवात्मा ईश्वरो वेखिमिनिवेशयुक्तम्, अहेतुक निरुपपत्तिकम्, अतस्वार्थवत्परमार्थावळ-म्बनसूत्यम्, अतप्रवार्षं तुच्छम् अरुपविषयत्वादरूपफळत्वाच । यदेवभूत शान तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ इदानीं त्रिविध कर्माह्— नियतिमिति त्रिमि. । नियतं नित्यतया विहितं, सङ्गरहितमिमिनिवेशसूत्य, अरागदेवत. पुत्रादिपीत्या वा श्रञ्जदेषेण वा यस्कृत न

७ अभिनवगुप्ताचार्यक्याख्या ।

कोघरागादिग्रहणम् । यत्तत्तामधर्षक्रम् । निवशः कर्तव्यमिति क्षेत्रैरविद्याग्रैवहुलं ब्यास मोहाद्यभिनिवेशनयात् अहं करेंति च वदस्तक्छीछस्त-

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। कियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतम्॥ २४॥ अनुवन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामससुच्यते॥ २५॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

कर्जा इतं कर्म यत्तरसास्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ यत्त्विति । यत्तु कामेण्युना फलप्रेण्युनेत्यर्थः । कर्म साहंकारेण वा साहंकारेणेति न तत्त्वज्ञानापेक्षया किं तिहें लौकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो हि परमार्थनिरहंकार आत्मविन्न तस्य कामेण्युत्वबहुलायासकर्तृत्वप्राप्तिरस्ति । सात्त्विकस्यापि कर्मणो- ऽनात्मवित्साहंकारः कर्ता किमुत राजसतामसयोः । लोकेऽनात्मविद्यि श्रोत्रियो निरहंकार उच्यते निरहंकारोऽयं ब्राह्मण इति तस्मात्तदपेक्षयैव साहंकारेण वेत्युक्तम् । पुनःशब्दः पादपूरणार्थः । क्रियते बहुलायासं कर्जा महतायासेन निर्वर्शते तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ मजुबन्धमिति ।

## २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

मिति ॥ २३ ॥ राजसं कर्म निर्दिशति—यित्विति । फलप्रेप्सुना कर्या यत्कर्म क्रियते तद्वाजसिम्युत्तरत्र सवन्य । तत्वज्ञानवता निरहकारेण साहकारेण त्वज्ञेन क्रियते कर्मित विवक्षा वारयति—साहंकारेणेति । तत्वज्ञानवता निरहकारेण कृत कर्मापेक्ष्य साहकारेणाज्ञेन कृतमेतत्कर्मिति न विवक्ष्यते चेत्ति किमन्न विवक्षितमिति पृच्छति— किं तद्वीति । यो हि दुरितरहित श्रोत्रियो लोकादनपेतस्तस्य यदहकारवर्जित कर्म तद्वपेक्षयेद साहकारेण कृत कर्मत्युक्तमिस्याह—लोकिकेति । ननु तत्त्वज्ञानवतो निरहकारस्य कर्मकर्तृत्वमपेक्ष्य साहकारेणेत्यादि किं नेष्यते सन्नाह—सो हीति । विशेषणान्तरवशादेव तत्त्वविदो निवारितत्वाद्य तद्वपेक्षमिद विशेषणमित्यर्थ । साहंकारस्य राजसे कर्मणि कर्तृत्वमित्येतत्केमुतिकन्यायेन साधयति—सात्त्वकस्येति । नन्वात्मविदोऽन्यस्य निरहकारत्वायोग्गात्कथ तद्वपेक्षया साहकारेणेत्युक्त तन्नाह—लोक इति ॥ ३४ ॥ सप्रति तामसं कर्मोदाहरति—अनुवन्ध-श्वालक्ष्या (चत्रुषेति)।

चेति फल कियया प्राप्यमनात्मवस्तु तद्न्यद्फलमनागन्तुक परिपूर्णमविनाशि आत्मतत्त्व तत्प्रेप्सुना कृत 'विवि-दिषन्ति यज्ञेन' इति श्रुत्या आत्मलाभार्थे यज्ञादेविनियोगात् । तत्कर्म सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ यत्तु कामेप्सुना फलार्थिना साहकारेण । यद्यपि सात्त्विकोऽप्यनात्मवित्साहकारत्त्रथाप्यहमेव कर्मकुशलो महान् श्रोत्रिय इत्यमिमानो-ऽहंकारत्तद्वता साहकारेण । वाशब्दश्चार्थे । कियते बहुलायासमतिश्रमकर तत्कर्म राजससुदाहृतम् ॥ २४ ॥ अतु-४ मश्चस्वनीन्याक्या ।

यागदानहोमादि तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ तु सात्त्विकाद्भिनति । कामेप्सुना फलकामेन कर्त्रा साहकारेण प्रागुक्तसङ्गा-त्मकगर्वयुक्तेन च । वाशब्द समुचये । पुनरित्यनियत यावत्कामन काम्यावृत्ते । बहुलायास सर्वाङ्गोपसहारेण क्षेत्रशावह यत्काम्य कर्म कियते तद्राजसमुदाहृतम् । अत्रसर्वैविक्रोषणे सात्त्विकसर्वविद्रोषणव्यतिरेको दक्षित ॥ २४ ॥ अनुबन्धं

५ माचोत्कर्षदीपिका।
कृत 'विविदिषन्ति यहेन'इति श्रुला आत्मलामार्थ यहादेविनियोगादिल्यैन्ये। आचार्ये कामेप्सनेत्युत्तराननुरोधिक्किष्टकल्पनामस्तोऽय पक्ष इल्भिन्नेत्रलोपेक्षित ॥२३॥सात्त्विक कमोंक्ला राजस तदुदाहरति—यित्विति। सात्त्विकाद्वैलक्षण्यद्योतकल्खा। कामेप्सना
फल्लेप्सना साहकारेण वा पुन मत्सम कोऽन्य श्लोत्रियोऽस्तिलेवमहकाराभिनिवेशेन तत्त्वज्ञानवतो निरहकारस्य कमंकर्तृलमपेक्ष्य
साहकारेणेति न श्लमितव्य तस्य कमेण्यनिधक्वतलात्। कितु मत्सहशोऽन्य श्लोत्रियो नास्तील्यमिमानरिहतोऽनात्मविद्यि लोके
निरहकार इत्युच्यमानो यस्तमपेक्ष्य साहकारेण वा पुनिरित्युच्यते। बहुलायास महता आयासेन क्षेत्रोन निर्वर्थं यत्कमं क्रियते तद्राजसमुदाहतम् ॥ २४॥ राजस कमोंदाहल्य तामस तदाह—अनुबन्धिसित । अनुबन्धत इल्युबन्ध पश्लाद्भाविवस्तु त क्षय

६ श्रीषरीच्याक्या।

भवति कल प्राप्तुमिच्छतीति फल्प्रेप्सुस्तद्विलक्षणेन निष्कामेण कर्षा यत्कृतं कर्मे तत्सारिवकमुच्यते॥ २३॥ राजसं कर्माह—

यरिवति। यत्तु कर्म कामेण्सुना फल्प्र प्राप्तुमिच्छता, साहकारेण वा मत्सम कोऽन्य श्रोत्रियोऽस्तीलेव निरूढाहकार्युक्तेन च

क्रियते, यच्च पुनर्वहुलायासमितिक्षेशयुक्त तत्कर्मे राजसमुदाहृतम्॥ २४॥ तामस कर्माह—अनुबन्धमिति। अनुवन्यत इल्यनुबन्ध

७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

अभक्तत्साथुकारी वानहवादीति यो भवतीलनेन णिनिना व्यवहारमात्र सदृत्तिवशेन योगिनोप्यह करोमीति वचो न निविद्धम् । हर्षशो

१ मीलकण्ठः.

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सास्विक उच्यते॥ २६॥ रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ २७॥

? श्रीमञ्जाकरमाप्यम्।

अनुबन्धं पश्चाद्भावि यहस्तु सोऽनुबन्ध उच्यते तं चानुबन्धं, क्षयं यिसन्तर्मणि कियमाणे शिक्षयोऽर्थक्षयो वा स्यानं क्षयं, हिंसां प्राणिपीडामनपेक्ष्य च पौठषं पुठषकारं शकोमीदं कर्म समापियनुमित्येवमात्मसामर्थ्यम्, इत्येतान्यनुबन्धादीन्यनपेक्ष्य पौठषान्तानि मोहादविवेकत आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसं तमोनिर्वृत्तमुच्यते ॥ २५ ॥ मुक्तितः । मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स मुक्तसङ्गोऽनहंचादी नाहंवदनशीलो धृत्युत्साहसमन्वितो धृतिर्घारणमुत्साह उद्यमस्ताभ्यां सम्मित्वतः संयुक्तो धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धावसिद्धौ च सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः केवल शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागादिनाऽयुक्तो यः स निर्विकार उच्यते । एवंभूतः कर्ता यः स सान्विक उच्यते ॥ २६ ॥ रागीति । रागी रागोऽस्यास्तीति रागी,

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सित्यादिना ॥ २५ ॥ इदानीं कर्तृत्रैविध्य ब्रुवन्नादौ सात्त्विक कर्तार दर्शयति—मुक्तेति । सङ्गो नाम फछाभि-सन्धिनां कर्तृत्वाभिमानो ना, नाहवदनशील कर्ताहमिति वदनशीलो न भवतीलथे । धारण धैर्यम् । क्रियमाणस्य कर्मणो यदि फलानभिसन्धिसाहिं नानुष्ठानविश्रम्भ सभवेदिलाशङ्काह—केवलसिति । फलरागादिनेलादिशब्देन कर्मरागो गृह्यते । अयुक्त इति च्छेद ॥ २६ ॥ राजस कर्तार कथयति—रागीति । कर्मविषयो रागः, कर्मफल-

३ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।
वध्यतेऽनेनेत्यनुवन्धः फलम् । क्षय शक्तरर्थाना च नाशम् । हिसा परपीडाम् । पौरुष स्वसामध्यम् । अनवेक्ष्यानालोच्य केवलमोहाद्विवेकतो यदारम्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥ कर्तृत्रैविध्यमाह—मुक्तेत्यादिना ।
मुक्तसङ्गरत्यक्ताभिनिवेशः । अनहवादी पूर्वोक्ताह्कारोक्तिरहृतः । धृतिर्धैर्यम् । उत्साहः साधयिष्याम्यवेति बुद्धिनिश्चयः ताम्या समन्वितः । सिद्ध्यसिद्धो कर्मण आरब्धसेति शेषः । निर्विकारो हृषविषादशून्यः कर्ता सात्तिक
उच्यते ॥ २६ ॥ रागी विषयलोद्धपः । अतएव कर्मण फल प्रेप्सतीति कर्मफलप्रेप्सः । लब्धः परद्वव्यादौ सजात-

ध मधुस्त्नीव्याख्या।
पश्चाद्भाव्यश्चम, क्षय शरीरसामर्थ्य धनस्य सेनायाश्च नाशम्, हिंसा प्राणिपीडाम्, पौरुषमात्मसामर्थ्य चानपेक्ष्यापर्यालोच्य
मोहात्केवलाविवेकादेवारम्यते यत्कमं यथा दुर्योधनेन युद्ध तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ इदानीं त्रिविध कर्तोच्यते—मुक्तसङ्गस्त्यक्तफलाभिसन्ध , अनहवादी कर्ताहमिति वदनशीलो न भवति खगुणश्चाधाविहीनो वा, धृतिविद्वाधुपस्थिताविप प्रारच्धापरिस्रागहेतुरन्त करणवृत्तिविशेषो धैर्यमुत्साह इदमह करिष्याम्येवेति निश्चयात्मिका बुद्धिर्धतिहेतुभूता ताभ्या सयुक्तो
धर्मुत्साहसमन्वत , कर्मण कियमाणस्य फलस्य सिद्धावसिद्धौ च हर्षशोकाभ्या हेतुभ्या यो विकारो वदनविकासम्लानलादिस्तेन रहित सिद्धासिद्ध्योनिर्विकार केवल शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागेण। अत एवभूत कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कामाधाकुलिचत अतएव कर्मफलप्रेप्सु कर्मफलार्थी । छुब्ध परद्रव्यामिलाषी धर्मार्थं सद्रव्यस्यागासमर्थश्च । साभि-

शत्यर्थादेनीश हिंसा प्राणिपीडां च पौरुष पुरुषकारमार्व्धसमाप्तिसामर्थ्यमिखेतान्यनुबन्धादीन्यनवेक्ष्यापर्यालीच्य मोहाद्विवेका-श्रद्धकर्म प्रारभ्यते तत्तामसमुदाहृतम् ॥२५॥ अधुना कर्तृत्रैविध्य विभजन्नाते सात्त्विक कर्तारमाह—मुक्तसन्नो मुक्त परिखक्त सङ्ग फलाभिस्थियेन स अनह्वादी नाह्वद्वनशील कर्ताह्मताहशगुणसपन्न सर्वोत्तम इति वद्वनशीलो न भवति। धृतिविद्माद्यु-पस्थानेऽपि कायादेर्धारण धैर्यमिति यावत्। उत्साह उद्यमस्ताभ्या सम्यगन्वित कदापि कथमपि धृत्युत्साहरहितो न भवतीत्यथे । सिख्यसिद्धो कियमाणस्य कर्मण फलसिद्धौ तदसिद्धौ च निर्विकार हर्षविषादश्रस्य केवल शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलरागा-दिना य कर्ता स सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ सात्त्विककर्तारमुदाहृत्य राजस तमाह—रागी रागवान् कर्मफलप्रेप्सु. कर्मफलपशुस्त-

पश्चाद्भाविद्युमाशुभम्, क्षय वित्तन्यय, दिसा परपीडा च, पौरुष स्वसामर्थ्यं वा, अनवेक्ष्य अपर्याकोच्य केवल मोहादेव यस्कर्मार-भ्यते तत्तामसगुच्यते ॥ २५ ॥ कर्तार त्रिविषमाह—गुक्तसङ्ग इति त्रिभिः । गुक्तसङ्गस्यक्ताभिनिवेश , अनहवादी गर्वोक्तिः रहितः, धृतिर्पैथम्, उत्साह उद्यम , ताभ्यां समन्वितः संयुक्त , आरब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निविकारो हर्मविषादशून्यः ध्व-

# अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विपादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ २८॥

#### १ श्रीमञ्जाकरमाप्यम् ।

कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलार्थीं, लुब्धः परद्रव्येषु संजातत्र कास्तीर्थादौ च खद्रव्यापरिखागी, हिंसात्मकः परपीडा रिस्त मावोऽशुचिर्वाद्यान्तःशौचवर्जितः, हर्षशोकान्वित इष्ट्रप्राप्तौ हर्षोऽनिष्ट्रप्राप्ताविष्टवियोगे च शोकस्ताभ्या हर्पशोकाभ्यामन्वितः संयुक्तस्तस्यैव च कर्मणः संपत्तिविपत्तिभ्यां हर्षशोकौ स्थातां ताभ्यां संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः॥ २०॥ अयुक्त इति । अयुक्तोऽसमाहितः। प्राक्ततोऽत्यन्तासंस्कृतवुद्धिर्वालसमः, स्तब्धो दण्डवन्न नमति कसैचित्, शठो मायावी शक्तिगृहनकारीः, नैष्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः अलसोऽप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येष्वित, विषादी सर्वदावस्त्रस्वस्थायः, दीर्धसूत्री च कर्तव्याना दीर्धप्रसारणो यद्य श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति,

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

प्रेम्सुरिति फलरागस्य प्रथक्कथनात् । स्वाभिप्रायाप्रकटीकरणपूर्वक परपीडन परविच्छेदन तेन स्वार्थपर इत्यर्थः ॥ २० ॥ दीर्घ सूत्रयितु शीलमस्येति व्युत्पत्ति गृहीत्वा विवक्षितमर्थमाह—कर्तव्यानामिति । एव क्रियमाणे सत्यनिष्टमिद कथचिदापर्येत यदा पुनरेव क्रियते तदा व्वनिष्टमेव संभावनोपनीतमिति चिन्तापरपराया मन्थरप्रवृत्तिरित्यर्थं । सदेव स्पष्टयति—यद्देति ॥ २८ ॥ ज्ञानादीना प्रत्येक त्रैविध्यमुक्त्वा वृत्तिमत्या बुद्धेसद्वृत्तेश्च धत्याख्यायाद्वैविध्यं ३ नीलकण्डव्याख्या (वर्ष्यरी)।

तृष्णस्तीर्थादौ वा द्रव्यापरित्यागी । हिसात्मकः परपीडाकरस्वभावः । अशुचिर्वाह्यान्तःशौचवर्जित इष्टानिष्टप्रासौ हर्ष-शोकान्वितश्च यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ अशुक्तोऽनवहितः । श्राकृतोऽत्यन्तमसस्कृतबुद्धिर्वालसमः । स्तब्धो द्ण्डवन्न नमति कस्मैचित् । शठः शक्तिगृहनकारी । नैक्वैतिको वश्वकः परावमानी वा । अलस अप्रवृत्तिशील कर्तव्येष्वपि । विषादी सर्वदा अवसन्नस्वभावः । दीर्घस्त्री चिरकारी । एकाहसाध्य कार्य मासेनापि न करोतीत्यर्थः ।

### ४ मधुसुदनीव्याख्या ।

श्रायप्रकटनेन परवृत्तिच्छेदन हिंसा तदात्मकस्तत्स्वभाव, खाभिप्रायाप्रकटने तु नैष्कृतिक इति मेद, अशुचि शास्त्रोक्तशौच-हीन सिद्धासिद्धो कर्मफलस्य हर्षशोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित ॥ २७ ॥ अयुक्त सर्वदा विषयापहृतचित्तस्त्वेन कर्तन्येष्वनवहितः, प्राकृत शास्त्रासस्कृतबुद्धिर्वालसम, स्तब्धो गुरुदेवतादिष्वप्यनम् , शठ परवश्चनार्थमन्यथाजानम्य्यन्य-थावादी, नैर्वृतिक खस्मिमुपकारित्वश्रममुत्याय परवृत्तिच्छेदनेन खार्थपर, अलसोऽवदयकर्तव्येष्वप्यप्रवृत्तिशील, विषादी सतत्मसतुष्टस्वभावत्वेनानुशोचनशील, दीर्घसूत्री निरन्तरशङ्कासहस्रकविलान्त करणलेनातिमन्थरप्रवृत्तिर्यदयकर्तव्य तन्मा-सेनापि करोति नवेत्येवशीलक्ष, कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ तदेव 'शान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदत ' इति ५ भाष्योक्कर्षदीपिका।

गाँवर्थां, छुड्ध परद्रव्येषु सजाततृष्ण तीर्थादो खद्रव्यापरिखागी च, हिंसात्मक वृत्तिच्छेदादिना परपीडाकरखभाव, अञ्चिन बांह्यान्त. शौचवर्जित इष्ट्रप्राप्ताविष्टिवयोगे च हर्ष अनिष्ट्रप्राप्ताविष्टिवयोगे च शोक ताभ्या हर्षशोकाभ्यामिन्वतो युक्त , तस्यैव कर्माण सपत्तिविपत्योर्जाताभ्यां हर्षशोकाभ्यामिन्वत इतिवा एविषयो य कर्ता स राजस परिकीर्तित ॥ २७ ॥ एव राजस कर्तारमुदाहृत्य तामस तमाह—अयुक्तो विषयेषु विद्यापतिचत्त्वादसमाहित , प्राकृतोऽत्यन्तासस्कृतबुद्धिबोळिश , स्तव्य कस्मैचि- इण्डवम्न नमित सर्वदाऽनम्रो मन्दस्वभाव , श्रव्य श्राक्तगृह्नकारी मायावी, नैकृतिक परवृत्तिच्छेदनपर , अलस कर्तव्येष्वप्रदृन्तिशील , विषादी सर्वदा खिन्नस्वभाव , श्रव्यं स्त्रयितु श्रीलमस्यति दीर्घसूत्री कर्तव्याना दीर्घप्रसारणस्वभाव एव कियमाणे सत्यनिष्टिमेद कथिनदापयेत, यदा पुनरेव कियते तदालनिष्टमेव सभावनोपनीतिमस्यव शङ्कासहस्वयाप्तिचल्लेनातिमन्यरप्रवृत्तिशील यदय श्रो वा कर्तव्य तन्मासेनापि न करोति एविषये य कर्ती स तामस उच्यते ॥ २८ ॥ एव ज्ञानस्य बुद्धिवृत्ते स्त्रीश्रील्लाक्या ।

भूत कर्ता सास्त्रिक उच्यते ॥ २६ ॥ राजस कर्तारमाह—रागीति । रागी पुत्रादिप्रीतिमान्, कर्मफळप्रेप्यु कर्मफळकामी, जुन्ध पर-स्वामिळाषी, हिंसास्मको मारकस्वभाव , अशुन्विविद्वितशौचशून्य , लामालाभयो हेर्षशोकाभ्यामन्वित कर्ता राजस परिकीरित ॥२७॥ तामसं कर्तारमाह—अयुक्त इति । अयुक्तोऽनवहित , प्राकृतो विवेकशूय , क्तन्थोऽनम्न , शुरु शक्तिगृहनकारी, नैन्कृतिक पराव-मानी, अलसोऽनुष्यमशीळ , विधादी शोकशीळ , यद्य वा श्रो या कार्यं तन्मासेनापि न संपादयति य स दीर्धसूत्री, प्रवभूत कर्ता तामस उच्यते । कर्तृत्रैविध्येनैव बातुरपि त्रैविध्यमुक्त भवति । कर्मत्रैविध्येन च ह्रेयस्वापि त्रैविध्यमुक्त वेदितव्यम् । बुद्धक्षैविध्येन करणस्थापि

क केवाश्वित्मते नैकैतिक इति पाठः

बुद्धेभेदं घृतेश्चैव गुणतिस्त्रविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तवेन धनंजय ॥ २९ ॥ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्योकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्तिवकी ॥ ३० ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यश्चैवंभृतः स कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ बुद्धेभंदमिति । बुद्धेभंदं धृतेश्चैव भेदं गुणतः सत्त्वादिगुणतिस्त्रविधं श्रण्विति सूत्रोपन्यासः । प्रोच्यमानं कथ्यमानमधेषेण निरवशेषतो यथावत् पृथक्त्वेन विवेकतो धनजय । दिग्विजये मानुषं दैवं च प्रभूत धनमजयत्तेनासौ धनंजयोऽर्जुनः
॥ २९ ॥ प्रवृत्तिं चेति । प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं बन्धद्देतुः कर्ममार्गः । निवृत्तिं च निवृत्तिमांक्षहेतुः संन्यासमार्गः । बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्प्रवृत्तिनिवृत्ती कर्मसंन्यासमार्गावित्यवगम्यते ।
कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये करणाकरणे इत्येतत्, कस्य, देशकालाखपेक्षया दृष्टाहृष्टार्थानां कर्मणाम्, भयाभये विभेत्यसादिति भयं तद्विपरीतमभय भय चाभयं च भयाभये

२ आनन्दगिरिज्याख्या।

स्वयति—बुद्धेरिति । स्त्रविवरण प्रतिजानीते—प्रोच्यमान मिति । अर्जुनस्य धनजयत्व ब्युत्पादयति—विगिति ॥ २९ ॥ तत्रादौ सान्तिकीं बुद्धि निर्दिशति—प्रवृत्ति चेति । प्रवृत्तिराचरणमात्रम् , अनाचरणमात्र च निवृत्तिरिति किं नेव्यते तत्राह्—बन्धेति । यस्मिन्वाक्ये बन्धमोक्षाबुच्येते तस्मिन्नेव प्रवृत्तिनिवृत्त्योक्तःत्वात् कर्ममार्गस्य बन्धहेतुत्वाच्मोक्षहेतुत्वाच्च संन्यासमार्गस्य तावेवात्र प्राह्मावित्यर्थः । करणाकरणयोनिर्विषयत्वायोगाद्वि-षयापेक्षामवतार्यं योग्य विषय निर्दिशति—कस्येति । अनिष्टसाधन भयमिष्टसाधनसमयमिति विभजते—भयेति । ३ नीक्कण्डन्याक्या (चतुर्वरी)।

य एवंभूतः स कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ बुद्धिघृती त्रैविध्येन व्याख्यातुमाह—बुद्धेरिति । तत्र बुद्धिविशिष्ट-श्चिदाभासः कर्ता ज्ञान च प्रागुक्तम् । अत्रतु केवला बुद्धिईत्तिमती तदीयवृत्त्यन्तरोपलक्षणार्थ तद्वुत्तिविशेषो धृतिश्च नैविध्यम कथ्यत इत्यर्थः ॥२९॥ प्रवृत्तिनिवृत्ती शास्त्रविहितप्रतिषिद्धविषये 'यजेत स्वर्गकामः', 'न सुरा पिवेत्'इत्यादि-

ध मधुसूदनीव्याक्या।

व्याक्यातम् । सप्रति धृत्युत्साहसमन्वित इत्यत्र स्चितयोधुद्धिधृत्योक्षेविध्य प्रतिजानीते—बुद्धेरध्यवसायादिवृत्तिमत्या धृतेश्व
तद्दृत्ते सत्त्वादिगुणतिखिविधमेव मेद मया ला प्रति लक्कालस्येन परमाप्तेन प्रोच्यमानमशेषेण निरवशेष पृथक्लेन हेयोपादेयविवेकेन शृणु श्रोतु सावधानो भव । हे धनजयेति दिग्विजये प्रसिद्धं महिमान स्चयन्त्रोत्साहयति । अत्रेद चिन्त्यते—किमत्र
बुद्धिश्चक्देन वृत्तिमात्रमभित्रेतं किंवा वृत्तिमदन्त करणम् । प्रथमे ज्ञान पृथक् वक्तव्यम् । द्वितीये कर्ता पृथक् वक्तव्य ।
वृत्तिमदन्त करणस्यैव कर्तृत्वात् । ज्ञानधृत्यो पृथक्षथनवैयध्ये च । नचेच्छादिपरिसख्यार्थं तत्, वृत्तिमदन्त करणत्रैविध्यकथनेन सर्वासामपि तद्वृत्तीना त्रैविध्यस्य विविद्यतिलात् । उच्यते, अन्त करणोपहितश्वदाभास कर्ता । इहत्पहिताकिष्कृष्य
खपाधिमात्र करणलेन विविद्यति सर्वत्र करणोपहितस्य कर्तृत्वात् । यद्यपि च 'काम सकल्पो विचिक्तत्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिद्वीर्धार्भीरिखेतत्सर्वं मन एव' इति श्रुत्यन्दिताना सर्वासामपि वृत्तीना त्रैविध्य विविद्यति तथापि धीधृत्योक्षेविध्य पृथगुक्त
ज्ञानशक्तिकयाशक्त्युपलक्षणार्थं नतु परिसख्यार्थमिति रहत्यम् ॥ २९॥ तत्र बुद्धेवैविध्यमाह त्रिभिर—प्रवृत्तिं क्रमंमार्गं,
५ श्राच्योत्कर्वतिपिका ।

कर्मण कियाया कर्तुं बुद्धयुपहितस्य च त्रैविष्यमुक्ला वृत्तिमस्या बुद्धस्तद्दृत्तेश्च घुसाख्यायाह्नैविष्यं वक्तुमारभते । बुद्धवृत्तिमस्या घृतेश्च तद्दृत्तेर्गुणत सत्त्वादिगुणतिक्षविधमेद मया प्रोच्यमान कथ्यमानमशेषेण नि शेषत पृथक्लेन हेयोपादेयविवेकत श्रृणु श्रोतु सावधानो भव । दिग्विजये मानुष दैव च प्रभूत धन यया बुद्धा घुसा च लं जितवानिस सा लयान्येश्व धनादिसमस्तपुरुषार्थसिद्धये विजयहेतुभूता उपादेयेति बोधनाय मया प्रोच्यमान बुद्धेर्धतेश्च त्रिविध मेद श्विण्वति द्योतनाय सबोधयति धनजयेति ॥ २९ ॥ तत्र बुद्धेन्नैविष्य विभजन्नादौ सात्त्विकी बुद्धिमुदाहरति—प्रवृत्ति च निवृत्ति चेति । यसिन्वाक्ये बन्धमोक्षावुच्येते तसिन्नेव श्रीषरीव्याक्या ।

त्रैविध्यमुक्त मविष्यति ॥ २८ ॥ इदानीं बुद्धेर्धेतेश्वापि त्रैविध्य प्रतिजानीते—बुद्धिरिति । स्पष्टार्थः ॥ २९ ॥ तत्र बुद्धेर्कैविध्यमाह्— प्रवृत्तिं चेति त्रिभिः । प्रवृत्तिं च धर्में निवृत्तिं चाधर्में । यसिन् देशे काले च यस्कार्थमकार्यं च भयाभये कार्याकार्यनिमित्तावर्थाः

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या । कान्वितः सिद्ध्यसिख्योः । शिक्कृतिनैर्द्धण्यम् ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ दुद्धेरिति । दुद्धिनिद्धयः । धृतिः संतोषः । स्रवीदि सुकृत दुक्ततं वा कृरवान्तेऽवदयं कृत करणीयं किमनेनेति थिय पुक्काति । अन्यथा क्रियाभ्यो ब्द्वपरने को देतुः स्मास् यया धर्ममधर्मे च कार्यं चाकार्यमेव च।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥
अधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ ३२॥

१ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

हष्टाहष्टविषययोर्भयाभययोः कारणे इत्यर्थः । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वैत्ति विजानाति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी । तत्र ज्ञानं बुद्धेत्रृत्तिर्बुद्धिस्तु वृत्तिमती । धृतिरिप वृत्तिः विशेष एव बुद्धेः ॥ २० ॥ ययेति । ययां धर्म शास्त्रचोदितमधर्मं च तत्प्रतिषिद्धं कार्यं चाकार्यमेव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्यं अयथावन्न यथावत्सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति या बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ २१ ॥ अधर्ममिति । अधर्मे प्रतिषिद्धं धर्म विहितमिति या मन्यते जानाति तमसावृता सती

## २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

बन्धादिमात्रज्ञानस्य बुद्धन्तरेऽपि सभवाद्विशेषणम् । ननु बुद्धिशब्दितस्य ज्ञानस्य प्रागेव त्रैविध्यप्रतिपादनात्किमिति बुद्धिरदानीं त्रैविध्य प्रतिज्ञाय व्युत्पाचते तत्राह—ज्ञानमिति । तिर्हे ज्ञानेन गतत्वान्न पुनर्धतिर्धुत्पादनीयेत्या- माङ्काह—धृतिरपीति । विशेषशब्देन ज्ञानाद्यावृत्तिरिष्टा ॥ ३०॥ कार्याकार्ययोधंमांधमांभ्या पौनरुत्तय परिहरति— पूर्वोक्ते इति । पूर्वश्लोके कार्याकार्यशब्दाभ्यां दृष्टादृष्टार्थाना कर्मणा करणाकरणे निर्दिष्टे तयोरेवान्नापि प्रहान्न धर्माधर्माभ्या पूर्वपर्यायाभ्यां गतार्थतेत्वर्थं । या (सा) बुद्धिया बुद्धा बोद्धा निर्णयेन न ज्ञानातीत्वर्थं ॥ ३१॥ धर्मशब्दो नपुसकिङक्कोऽपीत्मभिनेत्व धर्ममित्युक्तम् । तमसावृता अविवेकेन विष्टतेत्वर्थः । कार्याकार्यादीनुक्ताननुक्तां अविवेकेन विष्टतेत्वर्थः । कार्याकार्यादीनुक्तानुक्तां अविवेकेन विष्टतेत्वर्थः । कार्याकार्यादीनुक्तानुक्तां विष्टतेत्वर्याकार्यात्वर्याः । विष्टतेत्वर्याकार्यस्तिकार्याकार्यस्ति । व्याप्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्ति । विष्टतेत्वर्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्ति । विष्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस

रूपे । कार्ये कृतिसाध्य खर्गादि । अकार्ये नित्यसिद्ध तेन नित्यानित्यवस्तुनी उक्ते । सयासये कार्याकार्यनिमित्ते । बन्ध मोक्ष च या वेत्ति यया वेत्तीति पूर्ववत्करणे कर्तृत्वोपचारः । बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३०॥ अयभावत् सदेहास्पदत्वेन । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१॥ अधर्ममिति । विपरीतम्राहिणी बुद्धिस्तामसीत्यर्थः ॥ ३२॥ यया भृत्या ४ मञ्जस्वनीव्याक्या ।

निवृत्ति सन्यासमार्गं, कार्यं प्रवृत्तिमार्गं कर्मणां करणम्, अकार्यं निवृत्तिमार्गं कर्मणामकरणम्, भयं प्रवृत्तिमार्गं गर्भवासादिदु ख, अभय निवृत्तिमार्गे तदभावं, बन्धं प्रवृत्तिमार्गे मिथ्याज्ञानकृत कर्तृलाखभिमानम्, मोक्ष निवृत्तिमार्गे तत्त्वज्ञानकृतमज्ञानतत्कार्यामाव च या वेति । करणे कर्तृलोपचारात् यया वेति कर्ता बुद्धि सा प्रमाणजनितनिश्चयवती हे पार्थं, सात्त्वको ।
वन्धमोक्षयोरन्ते कीर्तनात्तिद्वयमेव प्रवृत्त्यादि व्याख्यातम् ॥ ३० ॥ धर्मे शास्त्रविहित, अधर्मे शास्त्रप्रतिषद्धमदद्धार्थमुभयम्, कार्यं चाकार्यं च दृष्टार्थमुभय अयथावदेव प्रजानाति यथावच जानाति किस्तिदिदमित्य नवेति चानध्यवसार्यं
संशय वा भजते यया बुद्धा सा राजसी बुद्धि । अत्र तृतीयानिर्देशादन्यत्रापि करणल व्याख्येयम् ॥ ३१ ॥ तमसा विशेषदृशेनविरोधिना दोषेणावृता या बुद्धिरधर्मे धर्ममिति मन्यतेऽदृदृष्टार्थे सर्वत्र विपर्यस्यति तथा सर्वार्धन्सर्थान्तविन्दृष्टप्रयोजनानिषे
५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुक्तलात् । कर्ममार्गस्य बन्धहेतुलात् निवृत्तिमार्गस्य मोक्षहेतुलाच प्रवृत्तिनिवृत्ती कर्मसंन्यासमार्गावित्यवगम्यते । तथाच प्रवृत्ति प्रवर्तन बन्धहेतु कर्ममार्ग , निवृत्ति संन्यासहेतुमीक्षमार्ग , प्रवृत्ति शास्त्रविद्वित्विष्यां, निवृत्तिं तत्प्रतिषद्धिवष्यामान्यामस्य । कार्याकार्ये कर्तव्याकर्तव्ये देशकालायपेक्षया दष्टादष्टार्थानां कर्मणां करणाकरणे । विमेखस्मादिति मय भय-कारण तद्विपरीतमभयमभयकारण भय वाभय च भयाभये । भैयं दु खमभय सुखमिति तु सात्त्र्वत्या बुद्धेदुं खानुमवस्यायोग्यलं, भयं प्रवृत्तिमार्गे अभयं निवृत्तिमार्गे इति विवक्षायामध्याहारदोष चाभिप्रेलाचार्येर्न व्याख्यातम् । बन्ध सहेतुक मोक्ष च सहेतुक या वित्ति सा बुद्धि सात्त्विकी । करणे कर्तृलोपचारात्प्रथमा । सात्त्रिक्या बुद्धा युक्ताया पृथाया पुत्रस्त्रमपि तथेव भवितु योग्योऽसीति सूचनार्थे पार्थेति सबोधनम् ॥ ३० ॥ सात्त्विकी बुद्धिसुक्ला राजसी तामाह—यया बुद्धा धर्मे शास्त्रचोदित अधर्मे च तत्प्रतिषिद्धं कार्यं च कर्तव्यमकार्यमेव चाकर्तव्यं अयथावत् न यथावत्प्रजानाति सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति सा बुद्धिः पार्थं,

#### ६ श्रीषरीष्याख्या।

नयों कर्श बन्ध कर्थ वा मोक्ष इति या बुद्धिरन्त करण वेत्ति सा सात्तिकी । वया पुमान् वेत्तीति वक्तव्ये करणे केत्रैरकोपनारः काष्ठानि पचन्तीतिवत् ॥ ३० ॥ राजसीं बुद्धिमाइ—व्ययेति । अयथावत्संदेष्टास्पदस्वेनेत्वर्थ । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥ तामसीं बुद्धिमाइ—अधर्ममिति । विपरीतमाहिणी बुद्धितामसीत्वर्थ । बुद्धिरन्त.करण पूर्वोक्तम् । बान त तहुत्तिः । धृतिरिष तहुत्तिरेव । यहा—

s बश्चस्यनः.

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियकियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सान्तिकी ॥ ३३॥ यया तु धर्मकामार्थान्ध्रुता धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी॥ ३४॥

१ शीमच्छाकरभाष्यम्।

सर्वार्थान्सर्वानेव श्रेयपदार्थान्यपरीतांश्च विपरीतानेव विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ धत्येति । घत्या ययाऽव्यमिचारिण्येति व्यवहितेन संबन्धः । घारयते कि, मनःमाणेन्द्रियक्रियाः मनश्च प्राणाञ्चेन्द्रियाणि च मनः प्राणेन्द्रियाणि तेषा कियाश्चेष्टारता उच्छास्त्रमार्गप्रवृत्तेर्धारयते धारयति । ध्रत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रमार्गविषया न भवन्ति । योगेन समाधिनाऽव्यभिचारिण्या नित्यसमा-ध्यनुगतयेत्यर्थः । पतुरुक्तं भवति । अव्यभिचारिण्या घृत्या मनःप्राणेन्द्रियक्रिया घारयमाणा योगेन धारयतीति । यैवंछक्षणा धृतिः सा पार्थं, सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ ययेति । यया तु धर्मकामार्थान्धर्मश्च

#### २ आनन्दगिरिव्याक्या।

सप्रहीतु सर्वार्थानित्युक्त तद्याचष्टे—सर्वानेवेति । विपरीताश्चेति चकारमवधारणे गृहीत्वा विपरीतानेवेत्युक्तम् ॥ ३२ ॥ इदानीं धतित्रैविष्य व्युतिपादियनुरादी सास्त्रिकी धति व्युत्पादयति—भूत्येति । निर्दिष्टानां चेष्टाना कथ ध्या धारण तत्राह—ता इति । तदेवानुभवेन साधयति—धुत्या हीति । प्रियतेऽनयेति धतिर्यत्नविशेषस्तया धला धार्यमाणा यथोपदिष्टाश्चेष्टाः शास्त्रमतिक्रम्य नार्थान्तरावगाहिन्यो भवन्तीलर्थ । धतिमेव समाध्यविना-भूतत्वेन विश्वनष्टि—योगेनेति । नन् धतेर्नियमेन समाध्यन्गतत्व कथमुक्तित्रयाधारणोपयोगीत्याशक्र्याह— पतदिति । उक्तिकयाधारयमाणो योगेन ब्रह्मणि समाधानेनैकाउयेणाव्यभिचारिण्याविनाभूतया श्रत्या धारयत्यन्यथा कदिनाभानाभावे नियमेन तंद्धारणासिद्धेरित्यर्थ ॥ ३३ ॥ राजसीं धति दर्शयति—यया त्विति । तेषां धारण-

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)। अन्यभिचारिण्या समाध्यनुगतया मनःप्राणेन्द्रियाणा कियाश्रेष्टाः सकल्पे श्वासप्रश्वासौ शब्दादिग्रहण च योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन ऐकाज्येण वा सयत्तास्तास्त्रथैव निरोधावस्थायामैकाज्यावस्थाया वा धार्यते चिरमवस्थापयति सा धृतिः पार्थ, सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ यया धृत्या धर्मादीन् धारयतेऽनुरोध्यतया निश्चिनोति प्रसङ्गेन धर्मादेः सबन्धेन

### ४ मञ्जसदनीन्याक्या।

हैयपदार्थोन् विपरीतानेव मन्यते सा विपर्ययवती बुद्धिन्तामसी ॥ ३२ ॥ इदानीं धृतेक्षैविध्यमाह त्रिभि —योगेन समाधि-नाऽव्यभिचारिण्याऽविनाभृतया समाधिव्याप्तया यया धृत्या प्रयत्नेन मनस प्राणस्येन्द्रियाणा च कियाश्रेष्टा धारयते उच्छास्र-प्रवृत्तेर्निरुणिद्ध यस्या सत्यामवस्य समाधिर्भवति यया च धार्यमाणा मनआदिकिया शास्त्रमतिकम्य नार्थान्तरमवगाहन्ते धृति सा पार्थ, सार्त्विकी ॥ ३३ ॥ द्व सार्त्विक्या भिनति । प्रसङ्गेन कर्तृलायभिनिवेशेन फलाकाङ्की सन् यया घृला धर्मे काममर्थं च धारयते निख कर्तव्यतयावधारयति नतु मोक्ष कदाचिदपि धृतिः सा पार्थं, राजसी ॥ ३४ ॥ खप्न निद्रा, भयं

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

राजसी । प्रथापुत्रस्य तव नेय युक्तिति सबोधनाश्चय ॥ ३१॥ राजसीं बुद्धिसुक्ला तामसीं तामाह—अधर्म प्रतिभिद्ध धर्म विहि-तमितिं या मन्यते जानाति तमसाऽविवेकेनावृता विष्टिता सती सर्वार्थानेव क्षेयपदार्थान् विपरीतांश्व विपरीतमेव विजानाति सा बु-बिस्तामसी। पार्थ, तव नेयमुचितेति सबोधनाशय ॥३२॥ एव बुद्धेन्नैविध्य विभज्य धृतेन्नैविध्य विभजन्नादौ सात्त्विकी धृतिमाह-ष्ट्रसा यया योगेन समाधानेनाव्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यनुगतया मन प्राणेन्द्रियाणां क्रियाश्रेष्टा उच्छास्नमार्गप्रवृत्तीर्धारयति । इला हि धार्यमाणा उच्छास्रविषया न भवन्ति । एतद्वक भवति । उक्तिकया धार्यमाणा योगेन ब्रह्मणि समाधानेनैकाम्येणाऽव्य

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

अन्तः करणस्य भामणी बुद्धिरप्यध्यवसायस्थ्रणाह्न त्तिरेव । इच्छाद्वेषादीनां तहु तीना बहुत्वेऽपि धर्माधनीमयाभयसाधनत्वेन प्राधानस्य दे-तासां त्रैविष्यमुक्तम् । उपलक्षण चैतदन्यासाम् ॥ ३२ ॥ इदानीं धृतेकैविध्यमाद् - ध्रस्येति त्रिभिः । योगेन विक्तेकाउयेण हेत्ना-व्यभिचारिण्या विषयान्तरमधारयन्त्या यया धूला मनस प्राणसेन्द्रियाणां च किया धारयतै नियञ्छति सा धृति. सारिवकी ॥ ३३ ॥ राजसीं धृतिमाइ—यया त्विति । यया तु धृत्या धर्मार्थकामान्याधान्येन धारयते न विमुन्नति तत्प्रसक्तेन फलाकाङ्की च ७ अभिनवगुप्ताचार्यभ्याक्या ।

अतः सर्वस्तेव पृतिरस्तीति तारपर्यापेः । पदार्थस्तु प्रतिद्धो व्याख्यायत एव ॥ २९ ॥ ३० ॥ अयथावद्सम्यकः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ असमार्थेः न्त्रियक्रियाः योगेन भारयति । यथा किं समीपसीगादिभिः सर्वथैवात्मारामी भूयासमिति मन्वानः ॥ ३३ ॥ प्रसङ्गेनेति न सभाभिनिवेशेन यया खमं भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विमुश्रति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

१ श्रीमच्छांकरमाध्यम् ।

कामश्रार्थश्च धर्मकामार्थास्तान्धर्मकामार्थान् धृत्या यया धारयते मनसि नित्यकर्तव्यक्षणनवधार्यते हे अर्जुन, प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादेधारणप्रसङ्गस्तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्की च भवति यः पुरुषस्तस्य धृतिर्या सा पार्थ, राजसी ॥ ३४ ॥ ययेति । यया स्वप्नं निद्रां भयं त्रासं शोकं विषाद्भवसादं, विषण्णतां मदं विषयसेवामात्मनो बहु मन्यमानो मस इव मदमेव च यस्तस्य धृतिर्या सा कर्तव्यक्षपतया कुर्वन्न विमुश्चति धारयत्येव दुर्मेधाः दुत्तिस्तमेधाः पुरुषो यस्तस्य धृतिर्या सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ गुणभेदेन क्रियाणा कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तोऽथेदानीं फलस्य च सुस्तस्य त्रिधा भेद उच्यते—सुस्वमिति । सुस्व त्विदानीं त्रिविधं शुणु समाधान कुर्वित्येतन्मे मम भरतर्षभ ।

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

प्रकारमभिनयति—मनसीति । फलाकाङ्क्षीति कस्य विशेषण तन्नाह—यः पुरुष इति ॥ ६४ ॥ तामसीं धितं व्याच्छे—यंग्रेति । शोक प्रियवियोगनिमित्त सतापम् । विषण्णतामिनिद्वयाणा ग्लानिम् । विषयसेवा कुमार्गश्वन्तेरूप-लक्षणमुक्त, स्वमादिमदान्त सर्वमेव कर्तव्यतयात्मनो बहु मन्यमानो मनसि नित्यमेव कुर्वन्दुमेधा न विमुद्धति किंतु धारयस्थेवेति योजना ॥ ६५ ॥ वृत्तमनुद्यानन्तरश्लोकतात्पर्यमाह—गुणेत्यादिना । कियाकारकाणा गुणत्कै-विय्योक्त्यनन्तरं फलस्य सुखस्य त्रैविध्योक्त्यवसरे सतीस्थाह—इदानीमिति । हेयोपादेयमेदार्थं त्रैविध्य समाधान-

# ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

फलाकाङ्की च भवति पुरुषो धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ सम निद्राम् । भय त्रासम् । शोकं प्रसिद्धम् । विषादं विषण्णताम् । मदमशास्त्रीयविषयसेवया चित्तस्य विवशत्वम् । एतान्न विमुद्धति धारयत्येव यया धृताः पार्थ, तामसी ॥ ३५ ॥ गुणभेदेन कियाणा कारकाणा च त्रैविष्यमुक्त तत्फलस्य सुखस त्रैविष्यमाह—सुखं त्वि-स्यादिना । अभ्यासात्पोन,पुन्येन सेवनात् । यत्र सात्त्विके राजसे तामसे वा सुखे रमते रतिं प्रामोति । यया रत्या अध्यसनीन्याक्या ।

त्रास, शो ह इष्टिवयोगनिमित्त सतापं, विषादमिन्द्रियावसाद, मद्मशास्त्रीयविषयसेवोन्मुखलं च यया न विमुश्चलेव किंतु सदैव कर्तव्यतया मन्यते दुर्मेधा विवेकासमर्था धृति सा पार्थ, तामसी ॥ ३५ ॥ एव कियाणां कारकाणा च गुणतस्त्रैविध्य-मुक्ला तत्फलस्य सुखस्य त्रैविध्य प्रतिजानीते श्लोकाधेन—मे मम वचनात् शृणु हेयोपादेयविवेकार्थं व्यासङ्गान्तरिवारणेक मन स्थिरीकुरु । हे भरतर्षमेति योग्यता दर्शिता । सात्त्विक सुखमाह साधेन—यत्र समाधिसुखेऽभ्यासादितपरिचयाद्रमते ५ मान्योत्कर्षदीपिका । प

भिचारिणा धृत्या धारयतीलेवलक्षणा या धृति सा पार्थ सात्त्वकी ॥ ३३ ॥ सात्त्वकी धृतिमुक्ला राजसी तामाह—यया तु धृत्या भार्शिकामान्धारयते मनसि निलकर्तव्यताक्ष्पानवधारयति नतु ग्रुद्धब्रह्म मोक्षाक्यमिति ध्वनयत्ताह—हेऽर्जुनेति । प्रसङ्गेन याय यस्य धर्मादेर्धारणप्रसङ्गर्द्धोनतेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी । प्रकर्षण सङ्ग कर्तृलाभिनिवेशस्तेनित केचित् । प्रसङ्गेन प्रमङ्गेन प्रकार स्वन्धेने प्रेते । आचार्ये प्रसङ्गेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी । प्रकर्षण सङ्ग कर्तृलाभिनिवेशस्तेनित केचित् । प्रसङ्गेन प्रसङ्गेन प्रमङ्गेति स्वया धृत्या वर्णाचीन्धारयते तस्य सा धृति हे पार्थे, राजसी ॥ ३४ ॥ राजसी धृति व्युत्पाद तामसी ता व्युत्पादयति वर्षास्य हुर्नेधाः प्रश्नि । कृतिसता मेधा बुद्धिर्थस्य स दुर्बुद्धिर्थस्य धृत्या खप्न निद्रा भय त्रास शोक प्रियवियोगनिक्ति संतार्थं निवारं विपण्णताक्षिक्तित्रात्ते विषयसेवातमनो बहुमन्यमानो मत्त इव यो मदमेव च मनसि निल्यमेव कर्तव्यक्षपतया कृषेत्र विमुद्धति धारयलेव सा धृति पार्थ, तामसी ॥ ३५ ॥ एव क्रियाणा कारकाणा च गुणतिक्रिविधो मेद उत्तोऽथेदानी फलस्य च सुलस्य त्रिविध मेद वक्तुमारमते । सुल तु इदानी त्रिविध मे मम वचनाच्छृणु अवधारय । त्रिविधस्यापि सुलस्य सामान्य-

भवति सा राजशी धृति: ॥ १४ ॥ तामसी धृतिमाह—ययेति । वृष्टा भविवेकवहुका मेषा यस स दुमैषा पुरुष यया घृत्या स्वभादीन विमुद्धति पुन पुनरावर्तयति । स्वभोऽत्र निद्धा । सा धृतिस्तामसी ॥ ३५ ॥ मुखस्य त्रैविष्य प्रतिजानीते अर्थन—सुद्धामिति । स्पष्टार्थ । तत्र सास्विक मुखमाह—अभ्यासादिति सार्धेन । यत्र वसिन्सुखे अभ्यासादितपरिचयाद्रमते नतु विक्रमसुखे इव

६ श्रीधरीब्याख्या।

<sup>ा</sup> राष्ट्रत्वमः. व मीलकण्ठः.

# यत्तद्ये विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सान्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम्।

अभ्यासात्परिचयादावृत्ते रमते रितं प्रतिपद्यते यत्र यसिन्सुखानुभवे, दुःखान्तं च दुःखावसानं दुःखोपदामं च निगच्छिति निश्चयेन प्रामोति ॥ ३६ ॥ यदिति । यत्तत् सुखमग्रे पूर्व प्रथमसंनिपाते क्षानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्भेऽत्यन्तायासपूर्वकत्वाद्विषमिव दुःखात्मक भवति, परिणामे क्षानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखममृतोपमं तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तं विद्वद्भिरात्मनो बुद्धिरात्मबुद्धिरात्म- बुद्धेः प्रसादो नैर्मरूपं सिळ्वतत्त्वच्छता ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजमात्मविषया वात्माळम्बना

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

मैकाउय मम वचनादिति शेष । यत्रेत्युभयत्र संबध्यते तित्रिविध सुखमिति पूर्वेण संबन्धः ॥ ३६ ॥ तत्र सारिवकं सुखमादेयत्वेन दर्शयति—यत्तदिति । प्रथमसंनिपात विभजते—ज्ञानेति । कुतस्त्रस्य दु सात्मकत्व तत्राह—ध्यत्मतेति । दु.सात्मकत्वे दृष्टान्तमाह—विषमिवेति । ज्ञानादिपरिपाकावस्थापरिणामस्त्रस्मिन् सति ततो जात-मिति योजना । तत्रैव हेत्वन्तरमाह—आरमन इति । आत्मबुद्धिशब्दस्थार्थान्तरमाह—आरमविषयेति । अन्त -

### ३ नीलकण्ठन्याक्या (चतुर्घरी)।

दु खस्य पुत्रशोकांदेरप्यन्तमवसान निगच्छति निश्चयेन प्राभोति तत्सुख त्रिविध राणु । यदा त्वयमप्यर्थः सात्तिक-सुखसैवं छक्षणार्थसादा यत्र समाधिसुंखे अभ्यासाद्रमते नतु विषयसुख इव रागात् दु खान्त मोक्ष च निगच्छती-स्यर्थः ॥ ३६ ॥ यत्तत्रसिद्ध सर्वप्राणिप्रेमास्पदम् । अप्रे समारम्भकाले मनःप्राणेन्द्रियस्पन्द्निरोधेन यज्ञे सज्ञप्य-मानस्य पशोरिव जायमानं विषमिवातितीत्रवेदनाकरम् । परिणामे सात्त्विक्या धृत्या निरुद्धासु मनआदिकियासु अमृ-तोपममंत्यास्कादकरम् । आत्मनः खसैव बुद्धे- प्रसादो नैर्मल्य रजसमोमलराहित्य तस्नादाविभूत नतु विषयसङ्गजं

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

परितृतों भवति नतु विषयसुख इव सद्याप्व यस्मिन् रममाणश्च दु खस्य सर्वस्याप्यन्तमवसान नितरां गच्छति नतु विषयसुख इवान्ते महदु खम् ॥ ३६ ॥ तदेव विष्यपोति—यदेशे ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्मेऽत्यन्तायासनिर्वाद्यात्वाद्विषयमिव द्वेषविशेष्याद्व भवति । परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाके लम्द्रतोपम प्रीत्यतिश्चयास्पद भवति । आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्या प्रसादो निद्रालस्यादिराहित्येन खच्छतयावस्थान ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजम् । नतु राजसमिव विषयेन्द्रियसयोगज नवा तामसमिव निद्रालस्यादिजमीदश यदनात्मबुद्धिनिष्ट्रत्यात्मबुद्धिप्रसादज समाधिसुख तत्सात्त्विक प्रोक्त योगिमि । अपर आह—अभ्यासादावृत्तेर्यत्र रमते प्रीयते यत्र च दु खावसान प्राप्नोति तत्सुख तच त्रिविध गुणमेदेन गृण्विति तत्पदाध्याद्दार्थेण पूर्वस्य श्लोकस्यान्वय । यत्तदप्र इत्यादिश्लोकेन तु सात्त्विकसुखलक्षणमिति । भाष्यकाराभिप्नायोप्येवम् ॥ ३० ॥ विषया-

#### ५ माध्योत्कर्वदीपिका ।

स्वक्षणमहिं —अभ्यासादावृत्तेर्यत्र सार्त्विकादियुक्षे रमते यत्र रममाणश्च दु.खत्यान्तमवसान च निगच्छित निश्चयेन प्राप्नोति । भरत्विमेतिसबोधयन् युक्षस्य त्रैविष्य मम वचनाच्छुला सार्त्तिक युक्षमनुभवितु योग्योऽसीति सूचयित । तत्र सार्त्तिक युक्ष-माह सार्धेन । यत्र यस्मिन्युक्षेऽभ्यासादितपरिचयाद्रमते नतु विषययुक्षद्व सहसा रितं प्राप्नोतीत्वेपरे । भाष्यस्य समानतया न सिद्धरोध ॥ ३६॥ युक्षस्य त्रैविष्य विभजन्नादौ सार्त्त्विक युक्षमाह—यत्त्विति । यत्युक्षमप्रे पूर्व प्रथमसिन्नपाते ज्ञानवै-राग्यस्थानसमाध्यारम्मेऽत्यन्तायासपूर्वकलाद्विषमिव दु खात्मकमिव भवित परिणामे ज्ञानादिपरिपाकेऽम्रतोपम तत्युक्ष सार्त्तिक प्रोक्त विद्वद्भि कथितम् । आत्मनो बुद्धिरात्मबुद्धि प्रसादो नैर्मल्य सकार्यरजस्तमोमलत्यागेन सल्लिख्यत्यावस्थान सतो जातमात्मबुद्धिप्रसादजम् । आत्मविषया आत्मालम्बना बुद्धिर्वा आत्मबुद्धिस्तरप्रसादात्प्रकर्षोद्धा जातम् ॥ ३७॥ सार्त्तिक

#### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

सहसा रति प्राप्तोति । यसिन् रममाणश्च दु खस्यान्तमवसान नितरां गच्छति प्राप्तोति ॥ ३६ ॥ कीष्ट्रश्च तद्—यसिति । यसिकि-मिष भिष्रे प्रथमं विषमिव मन संयमाधीनत्वाहु खावहमिव भवति । परिणामे त्वम्रतसदृशम् । आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिस्तस्याः प्रसा-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यध्याच्या ।

॥ ३४ ॥ निद्राकछहादिन्नेव यथा संतोष नक्षाति सत्परतया सा तामसी धृति ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदात्वेऽअ्यासकाछे विषमिष जन्मशता अयस्तविषयसङ्गस्य दुःपरिहरत्वाएं। उक्तम श्रुतौ 'क्षुरस्य घारा विषमा दुरस्यया' इत्यादि । आत्मप्रसादाद्वाद्वप्रसादो जावते । अन्य-

भीषरः मधुसूद्वनः, नीलकण्ठः.

विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद्येऽसृतोपमम् । परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥ यद्ये चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९॥ न तद्स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुकं यदेभिः स्यान्निभिर्गुणैः ॥ ४०॥

#### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

था बुद्धिरात्मबुद्धिस्तत्मसाद्मकर्षाद्वा जातिमित्येतत्तसात्स्गत्तिकं तत् ॥ ३७ ॥ विषयेति । विषयेनिद्रयसयोगात्मत्तसुखं जायतेऽत्रे प्रथमक्षणेऽसृतोपममसृतसमं परिणामे विषमिव बळवीर्यक्षपप्रज्ञामेधाधनोत्साद्वद्वानिष्टेतुत्वाद्धर्मतज्जनितनरकादिहेतुत्वाच परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यद्ग्रे चेति । यद्ग्रे चानुबन्धे चावसानोत्तरकाले सुखं मोहनं
मोहकरमात्मनो निद्राळस्पप्रमादोत्थं निद्रा चाळसं च प्रमादश्चेत्येतेभ्यः समुत्तिष्ठतीति निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥ अथेदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः स्रोक आरभ्यते—नेति । न

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

करणनैर्मक्याद्वा सम्यग्ज्ञानप्रकर्षाद्वा जातत्वादिति तच्छव्दार्थ ॥ ३७ ॥ राजस सुख हेयत्वाय कथयति—विषयेति । बळ सङ्घातसामर्थ्य, वीर्य पराक्रमकृत यश , रूप शरीरसोन्दर्य, प्रज्ञा श्वंतार्थप्रहणसामर्थ्य, मेघा गृहीतार्थस्या-विस्मरणेन धारणशक्ति , धन गोहिरण्यादि, उत्साहस्तु कार्य प्रत्युपक्रमादि , एतेषा नाशकत्वाद्वैषयिक सुख निष-समित्यर्थ । तन्नैव हेत्वन्तरमाह—अधर्मेति ॥ ३८ ॥ तामस सुख त्यागार्थमेवोदाहरति—यद्ग्रे चेति । अनुबन्धशब्दार्थमाह—अवसानेति । मोहन मोहकरम् । तदुत्पत्तिहेतुमाह—निद्रेति ॥ ३९ ॥ कियाकारक-फ्लात्मन ससारस्य प्रत्येक सात्त्विवादिमेदेन त्रैविध्यमुक्त्वा समारान्तभूतमेव किचिद्वणत्रयासपृष्टमपि क्रनिज्ञविष्य-तीत्वादक्ष्यक्त्वा समारान्तभूतमेव किचिद्वणत्रयासपृष्टमपि क्रनिज्ञविष्य-तीत्वादक्ष्यक्त्वा प्रकरणम् , अन्यद्वाऽप्राणीत्वन्नाशाणिशब्देन प्रसिच्चा ३ नीळकण्डन्याक्या ( चत्र्षरी )।

निद्रालखादिज वा तत्सुख सात्त्विक प्रोक्तम् ॥ ३७ ॥ राजसं सुखमाह—विषयेति । अप्रे मोगकाले । परिणामे विषमिव वियोगकाले । इहासुत्र च दु खप्रदत्वात् ॥ ३८ ॥ अप्रे आरम्भे अनुबन्धे परिणामे । मोहन मोहकरम् । आत्मनो बुद्धेः । यतो निद्रादिजम् ॥ ३९ ॥ प्रकरणार्थसुपसहरत्यनुक्तमिष सगृह्वन्—न तदस्तीति । सन्त प्राणि-

# ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

णामिनिद्रयाणा च सयोगाज्ञात न लात्मबुद्धिप्रसादात् यत्तत् यदतिप्रसिद्ध सक्चन्दनवनितासङ्गादिस्रखमये प्रथमारम्मे सन -संयमादिक्कशाभावादमृतोपम परिणामे लैहिकपारित्रकदु खावहलाद्विषमिव तत्सुख राजस स्मृतम् ॥ ३८ ॥ अप्रे प्रथमारम्मे चानुबन्धे परिणामे च यत्सुखमात्मनो मोहकरं, निद्रालस्य प्रसिद्धे, प्रमाद कर्तव्यार्थावधानमन्तरेण मनोराज्यमात्र, तेम्य

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सुखमुदाहृत्य राजसं तद्युत्पादयति । यत्सुख विषयेन्द्रियसयोगाजायतेऽभे प्रथमे क्षणेऽमृतोपमममृतसदृश परिणामे तदुपभोगानते विषमिव बळवीर्यरसप्रज्ञादिहानिहेतुलादधर्मतजानितनरकादिहेतुलाम्ब विषतुल्य तत्सुख हेय राजस स्मृतम् ॥ ३८ ॥ राजस सुखमुक्ला तामस तदुदाहरति । यत्सुखमभ्रे च प्रथमे क्षणेऽनुबन्धे चावसानोत्तरकाळे। चाभ्या प्रथमक्षणादुत्तरावस्थासु अनुबन्धा-त्पूर्वावस्थासु चात्मनो मोहन मोहकरं निद्रालस्यप्रमादेश्य समुत्तिष्ठतीति निद्रालस्यप्रमादोत्य तत्सुख हेय तामसमुदाहृतम्

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

देन रजस्तमोमळ्यागेन खच्छतयावस्थान ततो जात यत्सुख तत्सात्त्विक प्रोक्त योगिभि ॥ ३७॥ राजसं सुखमाइ—विषयेन्द्रि-येति । विषयाणामिन्द्रियाणां च सयोगावत्तस्प्रसिद्धं स्नीसङ्गादि सुखमगृतसुपमा यस्य तादृश भवत्यमे प्रथमम् । परिणामे तु विषतु-स्यमिहासुत्र च दु खहेतुत्वात्तत्सुख राजस स्मृतम् ॥ ३८॥ तामस सुखमाह—यदिति । अग्रे प्रथमक्षणेऽनुबन्धे च पक्षादिष यत्सुखमात्मनो मोहकरम् । तदेवाह् । निद्रा ब्राळस्य च प्रमादश्च कर्तव्यार्थावधानराहित्यन मनोराज्यमेतेभ्य उत्तिष्ठति यत्सुख तत्तामस-

# ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

स्थापेश्वमाणस्यामावात् ॥ ३७ ॥ विषयेन्द्रियाणा परस्परसंयोगज स्वय चश्चव एव रूपसंबन्धात् ॥ ३८ ॥ निद्रात आखस्त्रेन दाठतया प्रमान् देव पूर्वव्याक्रयातेन यस्तुस्तं तत्तामसम् ॥ ३९ ॥ एव कर्तृकर्मकारणानां बुद्धिश्वत्योः सुसस्य च सत्त्वादिमेवनिवानां परस्पराङ्गाङ्गिमावदान

#### १ श्रीमच्छांकरभाष्यम् ।

तद्स्ति तन्नास्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादि सत्त्वं प्राणिजातमन्यद्वाऽप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुरक्ष सत्त्वं प्रकृतिज्ञेः प्रकृतितो जातैरेभिस्तिभिर्गुणेः सत्त्वादिभिर्मुकं परित्यकं यत्स्याद्ववेष तडस्तिते पूर्वेण संबन्धः ॥ ४० ॥ सवैः संसारः क्रियाकारकफळळक्षणः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकोऽविद्यापरिकित्यः समूळोऽनर्थ उक्तो वृक्षकपकरणनया चोध्वेमूळिमित्यादिना, तं चासङ्गरास्रेण दृढेन छित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यमिति चोकं, तत्र च सवैस्य त्रिगुणात्मकत्वात्संसारकारणनिवृत्त्यनुपपत्तो प्राप्ताया यथा तिन्नवृत्तिः स्यात्तथा वक्तव्यं, सवैश्व गीताशास्त्रार्थं उपसंदर्तव्य एतावानेव च सवौ वेदः स्मृत्यर्थश्च पुरुषार्थमिरुछद्भिरनुष्ठेय इत्येवमर्थ च ब्राह्मणक्षत्रियविशामित्यादिरारम्यते—

#### २ आन दगिरिज्याख्या ।

स्थावरादि गृहाते ॥ ४० ॥ प्रकरणार्थमुपसहतमनुवद्ति—सर्वे इति । तस्यानेकात्मकत्वेव हेयत्व सूचयति—कियेति । निर्गुणादात्मनो वैकक्षण्याच तस्य हेयतेलाह—सन्वेति । अनर्थत्वाच तस्य लाज्यत्वमनर्थत्व चाविद्या-किल्पतत्वेनावस्तुनो वस्तुवद्वानादिलाह—अविद्योति । न केवकमष्टादशे ससारो द्शितः, कितु पद्मदृशेपीलाह—मृक्षेति । चकारादुक्त ससार इल्युकृष्यते । ससारध्वित्याधन सम्यग्ज्ञान च तन्नैवोक्तमिलाह—असङ्गेति । वृत्त मनूषानन्तरसदर्भतात्पर्यमाह—तन्न चेति । उक्तो निवर्तयिषित ससार सितससम्या परामृश्यते, सर्वो हि संतारो गुणत्रयात्मक । नच गुणानां प्रकृलात्मकाना ससारकारणीभृताना निवृत्तिर्युक्ता प्रकृतेनिल्यवादिलाशङ्काया स्वधमानुष्ठानात्त्वज्ञानोत्परया गुणानामज्ञानात्मकाना निवृत्तिर्यथा भवति तथा स्वधमीजात वक्तव्यमित्युत्तरप्रनथ-प्रवृत्तिरिल्यर्थः । तत्तद्वर्णप्रयुक्तधर्मजातानुपदेशे चोपसहारप्रकरणप्रकोप सादिलाह—सर्वश्चेति । उपसहते गीता कास्त्रार्थे यद्यपि सर्वो वेदार्थं स्मृत्तर्थश्च सर्व उपसंहतस्त्रथापि मुसुश्चिभरनुष्ठेयमस्ति वक्तव्यमविष्टिमिलाशङ्काह—स्तावानिति । अनुष्ठेयपरिमाणनिर्धारणवदुक्तशङ्कानिवर्तन शास्त्रार्थोपसहारश्चेत्रतुभय चकारार्थं । सप्रति वर्ण-

### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

जातम् । इद्युपलक्षणं जडसापि । सर्वस त्रिगुणविकारत्वात् । प्रकृतिजैर्जनमान्तरीयधर्माधर्मसस्कारजैः मायाप्रभ-वैर्वा । शेष स्पष्टम् ॥ ४० ॥ एव पश्चद्शे ससाराश्वत्थमसङ्गशक्षेण च्छित्त्वा पर पद् परिमार्गितव्यमित्युक्तं तत्रात्मनोऽ-ध मञ्जसूदनीव्याक्या ।

एवोतिष्ठति नतु सात्त्विकमिव बुद्धिप्रसादज न वा राजसमिव विषयेन्द्रियसयोगज, तिचिद्रालस्यप्रमादोत्य तामस सुखमुदा हृतम् ॥ ३९ ॥ इदानीमनुक्तमपि सगृक्षन्प्रप्ररूपणर्थमुपसहरति भगवान् —सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृतिस्ततो जातैवैषम्यावस्था प्राप्ते प्रकृतिजैनेतु साक्षाद्भुणाना प्रकृतिजलमस्ति तद्भूपलात्तसाद्वैषम्यावस्थिव तदुरपत्तिष्पचारात्। अथवा प्रकृतिर्माया स्तरप्रभवेस्तत्किल्पते प्रकृतिजैरेभिस्त्रिभिर्गुणैर्बन्धनहेतुमि सत्त्वादिभिर्मुक्त हीन सत्त्व प्राणिजातमप्राणि वा यत्स्यात् तत्युन पृथिव्या मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा नास्ति । कापि गुणत्रयरहितमनात्मवस्तु नास्तील्यर्थ ॥ ४०॥ तदेव सत्त्वरजस्तमोगुणाः

### ५ माज्योत्कर्षदीपिका।

॥ ३९ ॥ कियाकारकफळाना प्रत्येक सात्त्विकादिमेदेन त्रैविध्यमुक्ला किचिदेभिस्त्रिभिर्गुणैर्मुक्तमि भविष्यतीत्याकाङ्क्षानुपपत्त-येऽनुक्तमि सगृह्णनप्रकरणार्थमुपसहरति । न तद्क्ति पृथिव्या वा मनुष्यादिसत्त्व प्राणिजातमन्यद्वाऽप्राणिजात स्थावरादि दिवि देवेषु वा पुन प्रकृतिजै प्रकृतितो जातै एभिस्त्रिभिर्गुणै सत्त्वादिभि मुक्त परित्यक्त यत्त्यात्त्वास्तीत्यर्थः । अदिवीति परलोकल साहर्याद्वाद्वाण इतिवत् । पातालादिपरमितीतरे । आचार्येस्तु तृतीयवाशब्दाभावात्पृथिवीविवरात्मकस्य पातालस्यापि पृथिवीश-ब्देन सम्रहस्मवात्प्रयोजनग्रन्यक्तिष्टकल्पनाया अयुक्तलाचैव न व्याख्यातम् । तथाच कियाकारकफललक्षण सर्वोऽपि ससारः सत्त्वराक्तमोगुणात्मकोऽविद्यापरिकल्पित सम्लोऽनर्थ आत्मज्ञानेनाविद्यानिरुत्या निवर्तितव्य इति भाव ॥ ४०॥ एवं किया

#### ६ श्रीघरीव्याख्या ।

मुदाहृतम् ॥ ३९॥ अनुक्तमपि सगृक्षन्प्रकरणार्थमुपसहरति—न तदस्तीति । प्रभि प्रकृतिसंभवै सस्वादिभिश्विभेगुणैर्मुक्त हीन सस्व प्राणिजातमन्यद्वा यत्स्यात्तत्व्रियन्या मनुष्यलोकादिषु दिवि देवेषु च कापि नास्तीलर्थं ॥ ४०॥ ननु च यथेव सर्वमपि क्रियाकारक-७ अभिनवगुसाचार्यन्याक्या ।

ध्यबाधकत्मसमुख्याद्वृत्तिक्रमयोगपद्यादियोगाद्परिसक्वेयभेदरवाद्विविधफलप्रसरसमर्थरविमत्यनेन कर्मणा प्राक् सूत्रितं गहनरव वितत्य सहेतुक निर्णातम् । सर्वे चैते देवतादिर्यावरान्ता गुणत्रयसबन्ध नातिक्रामन्ति । उक्तिहि 'आत्रक्षगञ्च कीटाख न कश्चित्तरवत सुन्धी' इति । तरवतो हि सुख गुणातिकान्तमनसो नेतरस्रोत्याद्याः । एविमयता वण्णा प्रत्येक त्रिश्वरूपरव धुत्यादीना च प्रतिपादित तन्मध्या-स्तारिवके राभौ वर्तमानो दैवीं सपद प्राप्त हह ज्ञाने योग्यः । त्व च तथाविध इत्यर्जुन प्रोत्साहित । अधुना त्विद्मुच्यते । यदि ताबद्वन्या ज्ञानबुद्ध्या कर्नाणि भवान्त्रवर्तते तदा स्वधर्मप्रकृत्या विज्ञानपूत्तया च न कर्मसबन्धत्तव । अधैतज्ञानुमन्यते तद्ववस्य तव प्रवृत्या ताबद्भाव्य ज्ञातेरेव तथामावे क्रियत्वात् । यत सर्व स्वस्वभावनियतः क्षत्रिक्षदेवातिरोहिततत्त्वस्यान क्षित्कात्व भूरवापि तिस्वन्

# ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्धाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेग्रेणैः ॥ ४१ ॥

१ श्रीमच्छाकरमाध्यम ।

ब्राह्मणेति । ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विराश्च ब्राह्मणक्षत्रियविरास्तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविराां राहाणां च । शूद्राणामसमासकरणमेकजातित्वे सति वेदेऽनधिकारात्, हे परंतप, कर्माण प्रविभक्तानीतरेतर-विभागेन व्यवस्थापितानि । केन, स्वभावप्रभवैशुंणैः स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषा गुणानां ते स्वभावप्रभवास्तैः। शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्। अथवा ब्राह्मणस्त्रभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणं, तथा क्षत्रियसभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यसभावस्य तमउपसर्जनं रजः प्रभवः, शुद्धसभावस्य रजडपसर्जनं तमः प्रभवः, प्रशान्त्यैश्वर्थेः हामृदतास्रभावदर्शनाचनुर्णाम् । अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभि-

### २ आनन्दगिरिष्याख्या ।

चतुष्ट्यस्यानुष्टेय धर्मजात सकीर्णमिति सूत्रमुपन्यस्यति—ब्राह्मणेति । उपनयनसस्कारवश्वे सति वेदाधिकारित्व समानमिति त्रयाणा समासकरणम् । इतरेषामसमासे हेतुमाह—शुद्धाणामिति । एकजातित्वसुपनयनवर्जितत्व कर्मणामसकीर्णत्वेन व्यवस्थापक प्रश्नपूर्वक प्रकटयति—केनेत्यादिना । स्वभावप्रभवैर्गुणैरित्यस्थार्थान्तरमाह— अथवेति । उक्तव्यवस्थाया कार्यदर्शन प्रमाणयति—प्रशान्तीति । स्वभावशब्दस्थार्थान्तरमाह—अथवेति । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

सङ्गत्वोपपादनाय ियाकारकफळळक्षणस्य कृत्स्रस्य संसारस्य त्रिगुणात्मकत्वमुक्तम् । नह्यात्मानात्मनोर्गुणातीतग्रणा-त्मकयोः सङ्गः सभवति । नह्याकाशान्तर्वर्तिपृथिव्यादिगुणेन गन्धादिनाकाशः सस्ज्यते तद्वदित्युक्तम् । समाप्तः शास्त्रार्थ. । अथेदानी सर्वगीताशास्त्रार्थमुपसहर्तुमसङ्गरास्त्रास्त्रपाय च प्रदर्शयितु प्रकरणान्तरमारमते—न्नाह्मणेत्या-दिना । शृद्धाणामसमासकरण वेदानिधकारात् । प्रविभक्तानि असकीर्णानि । तत्र हेतुमाह-स्वभावप्रभवैर्गुणै. । स्वभाव

४ मञ्चसदनीव्याख्या ।

त्मक कियाकारकफललक्षण सबै संसारो मिथ्याज्ञानकल्पितोऽनर्थश्चतुर्दशाध्यायोक्त उपसहत । पद्यदशे च वृक्षरूपककल्प-नया तुमुक्ला 'अश्वत्थमेन सुविरूढमूलमसङ्गराञ्चेण दृढेन छित्त्वा । तत पद तत्परिमार्गितव्य यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भयः' इखसङ्गराञ्जेण विषयवैराग्येण तस्य छेदन कृत्वा परमात्मान्वेष्टव्य इत्युक्तम् । तत्र सर्वस्य त्रिगुणात्मकले त्रिगुणात्मकस्य ससार-रृक्षस्य कथ छेदोऽसङ्गशस्त्रसेवानुपपत्तिरित्याशङ्काया स्वस्ताधिकारविहितैर्वणीश्रमधर्मे परितोष्यमाणात्परमेश्वरादसङ्गशस्त्रसा इति विद्युमेतावानेव सर्ववेदार्थं परमपुरुषार्थमिच्छद्भिरनुष्टेय इति च गीताशास्त्रार्थं उपसहतेव्य इस्रेवमर्थमुत्तर प्रकरणमार-भ्यते । तत्रेद सूत्रम्-त्रयाणा समासकरण द्विजलेन वेदाध्ययनादितुल्यधर्मलकथनार्थम् । ग्रद्धाणामिति पृथकरणमेकजाति-लेन नेदानिधकारिलज्ञापनार्थम् । तथाच वसिष्ठ 'चलारो वर्णा ब्राह्मणक्षित्रयवैश्यग्रद्धास्तेषा त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मण-क्षत्रियवैद्या तेषा-- 'मातुरभेऽधिजनन द्वितीय मौजिबन्धने । अत्रास्य माता सावित्री पिता लाचार्य उच्यते' इति । तथा प्रतिविश्विष्ठ चातुर्वेण्यं स्थाननिशेषाच 'त्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहूराजन्य कृत । ऊरु तदस्य यद्वैर्य पन्या श्रहो अजायत'

५ भाष्योत्कर्षदीपिका । दिलक्षणस्य संसारस्य त्रिगुणात्मकलप्रतिपादकेन प्रकरणेन चतुर्दशसप्तदशाध्यायोक्तोऽर्थं उपसहत । पञ्चदशे चोध्वैमूलमध शाख-मिल्यादिनाऽविद्यापरिकल्पितं ससारं दृश्वरूपेणाभिधाय 'असङ्गशस्त्रेण हढेन छित्त्वा । तत पद तत्परिमार्गितव्य यस्मिन्गता न निवर्तिन्त भूय ' इत्युक्तम् । पूर्वेत्तराध्यायेषु च खखाधिकारविहितैर्वर्णाश्रमधर्मैर्निष्कामैरुपासनासमुचितैराराधितात्परमेश्वराह्न-ब्ध्वाइसङ्गरास्त्र आसुर्यो राक्षस्या च सपदा विनिर्मुक्त दैव्या तया सपत्र प्रत्यगिभचनदाविचारतत्पर ससारवक्षमसङ्गराक्षण दढेन छित्वा ब्रह्मज्ञानेन विमुच्यत इत्युक्तम् । तिमम सर्वं गीताशास्त्रार्थमुपसहर्तुं एतावानेव सर्वो वेदस्मृत्यर्थ पुरुषार्थमिच्छद्भिरनुष्ठेय इति बोधनाय ब्राह्मणेखादिप्रकरणमारभते । ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्रियविश तेषामुपनयनसस्कारवत्त्वे सति वैदाधिकारिल समिति ब्राह्मणादित्रयाणां समासकरणम् । भूद्राणामुपनयनवर्जितले सित वेदानधिकारिलमभिप्रेस पृथङ्नि-

#### ६ श्रीघरीव्याक्या ।

फलादिक प्राणिजात च त्रिगुणात्मकमेन कथ तक्कंस्य मोक्ष इल्पपेक्षायां स्वस्ताषिकारविहितै कसैभि परमेश्वराराधनात्तत्प्रसादस्त्रव्ध-कानेनेलेव सर्वगीतार्थसारं संगुद्ध प्रदर्शवितुं प्रकरणान्तरमारभते—ब्राह्मणेलादि यावदध्यायसमाप्ति । हे परतप शत्रतापन, ब्राह्म-७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

रोधायकविगमे स्वमार्च व्यक्तापर्व समतादव । तथाक्षेपविषो वर्णाना स्वमावा ॥ ४०॥ एवमवहर्यमाविन्या प्रवृत्ती ततः फलविमागिता मनेत् तवाह—त्राह्मणक्षत्रियेति । त्राह्मणादीनां कर्मप्रविभागनिरूपणस्य स्वभावोऽवृदयमसिकामतीति क्षत्रियस्वभावस्य सवतोऽनिष्य भ० गी० ९१

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

मुखत्वेनाभिव्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गुणाः। गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः। स्वभावः कारणिमिति कारणिवशेषोपादानम्। एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सत्त्वरज्ञस्तमोभिर्गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि कर्माणे प्रविभक्तानि। ननु शास्त्रप्रविभक्तानि

२ आमन्दगिरिव्याख्या ।

किमिति गुणाभिद्यक्तेरुक्तवासनाधीनत्वं तन्नाह—गुणेति । ननु नास्ति गुणमातुर्भावस्य निष्कारणत्वं प्रकृतिजैगुंणैरिति प्रकृतेर्गुणकारणत्वाभिधानाद्त आह—स्वभाव इति । वासनाकारणमिति गुणव्यक्तेर्निमक्तकारणत्व विवक्षित प्रकृतिस्तूपादानमिति भाव । उक्तमुपसहरति—एविमिति । स्वभावप्रभवे सस्वादिगुणेर्बोद्यणादीना कर्माणि प्रविभक्तानीत्युक्तमाक्षिपति—निविति । शास्त्रस्य धर्मविभागहेतो सस्वादिविशेषापेक्षयैव विभागज्ञापकत्वादुभयत्रं ३ नीलकण्डस्यास्या (चत्र्परी)।

ईश्वरस प्रकृतिक्षिगुणात्मिका सैव प्रमवो हेतुर्येषा गुणाना ते स्वमावप्रमवासोः । यहा ष्राह्मणस्वमावस्य सत्त्वगुणएवं प्रमवः शान्तत्वात् । क्षत्रियसमावस्य सत्त्वोपसर्जन रजः ईश्वरस्वमावत्वात् । वैश्यस्यमावस्य तम्उपसर्जन रजः कृष्यदिस्वमावत्वात् । श्रव्यास्यमावस्य रजउपसर्जन तम श्रुश्र्षास्यमावत्वात् । अथवा स्वमावः प्राग्मवीयः सस्कारस्तःप्रमवैनंतु जातिमात्रप्रमवे पक्षिणामाकाशगमनवत् । अत्यय जात्यन्तरव्यावृत्ताना धर्माणा शमादिषु पाठो न हर्यते । निहं शृद्धाद्यावृत्त त्रैवार्णकानामध्यपनादिक वा इत्यत्व । अश्वाह द्रोणादिषु ब्राह्मणेष्विप शौर्यादिक मरतादिषु क्षत्रियेष्विप शमादिक हृद्धम् । एवमितरत्र । तस्नाद्यस्तिक्षिश्रद्धणे शमादयो हर्यन्ते । शृद्धोणादिषु ब्राह्मणेष्विप शौर्यादिक मरतादिषु क्षत्रियेष्विप शमादिक हृद्धम् । एवमितरत्र । तस्नाद्यस्तिक्षिश्रद्धणे शमादयो हर्यन्ते स शृद्धोऽप्येतैलक्षणेत्रीह्मण एव ज्ञातव्यः । यत्र च ब्राह्मणेऽपि शृद्धमा हर्यन्ते स शृद्ध एव । तथाचारण्यके सर्पभूत नहुषपति युधिष्ठरवाक्यम् पत्य दान क्षमा शीलमान्यस्य तपो घृणा । हर्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः । तथा 'यत्रैतलक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतत्व भवेत्सर्प त शृद्धमिति निर्दिशेत्' इति । जातिधर्मास्तु मनुना दर्शिताः 'अध्यापन

४ मधुसूद्नीव्याक्या ।

इस्पि निगमो भवति । 'गायत्र्या ब्राह्मणमस्जत त्रिष्टुमा राजन्य जगसा वैर्य न केनचिच्छन्दसा ग्रह्मिस्सस्कारो विज्ञायते' इति । 'ग्रह्मश्रुखों वर्ण एकजाति ' इति च गौतम । हे परन्तप शत्रुतापन, तेषा चतुर्णामपि वर्णाना कर्माण प्रकर्षेण विभक्ता नीतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । के स्वभावप्रमवेर्गुणेर्बाह्मण्यादिस्वभावस्य प्रमवैहेंतुभूतेर्गुणे सत्त्वादिभि । तथाहि— ब्राह्मणस्थमावस्य सत्त्वगुण एव प्रभव प्रशान्तस्य ( अत्रियस्थमावस्य सत्त्वोपसर्जन रज ईश्वरस्थमावस्य । ग्रह्मस्थमावस्य रजन्यसर्जन तमो मृहस्वभावस्य । अथवा मायाख्या प्रकृति स्वभावस्य तमउपसर्जन रज ईश्वरस्थावस्य । ग्रह्मस्थमावस्य रजन्यसर्जन तमो मृहस्वभावस्य । अथवा मायाख्या प्रकृति स्वभावस्य तमउपसर्जन रज ईश्वरस्थावस्य प्रकृति स्वभावस्य रजन्यसर्जन तमो मृहस्वभावस्य । अथवा मायाख्या प्रकृति स्वभावस्य रपादानात्प्रमवो येषा ते । प्राग्नवीय सत्कारो वर्तमाने मवे स्वफलाभिमुखलेनाभिव्यक्त स्वभाव स निमत्तलेन प्रभवो येषामिति वा । शास्त्रस्थापि पुरुषस्थमावसापेश्वलाच्छाक्षण प्रविभक्तान्यपि गुणे प्रविभक्तानीत्युच्यन्ते । 'आख्यातानामर्थं बोधयतामधिकारिश्चाति सहकारिणी' इति न्यायात्, तथाहि गौतम 'हिजातीनामध्ययनमिज्या दान ब्राह्मणस्याधिका प्रवचनयाजनप्रतिप्रद्वा । पूर्वेषु नियमसु । राज्ञोऽधिक रक्षण सर्वभूताना न्याय्यदण्डलं, वैश्वरसाधिक कृषिवणिक्पाश्चपार्यं कृसीद च । ग्रह्मश्चलनमेवैके श्राद्धकर्म मृत्यं भराण स्वदारवृत्ति परिचर्योत्तरेषा' इति । अत्र साधारणा असाधारणाश्च धर्मा उत्ता । पूर्वेष्वध्यनेज्यादानेषु नियमोऽवश्य-कर्तव्यादानेषु वृत्तर्यांसाति श्रेष्ठानां हिजातीनामिस्यर्थ । वसिष्ठोऽपि 'पद्भर्माण ब्राह्मणस्ययनमध्यापन यज्ञो याजन दान प्रतिप्रद्वश्चित । श्रीण राजन्यस्थाध्ययन ५ भाष्योत्कर्वरीपिका ।

दिंशति । श्र्द्राणा च कंमीण शमदमादीनि प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थितानि । कैरिखपेक्षायामाह—खभावप्रभवैर्गुणै श्रियस त्रिगुणात्मिका प्रकृति खभाव स प्रभव कारण येषा तैर्गुणै । यद्वा खभावस्य प्रभवास्तिस्थाच ब्राह्मणखभावस्य सत्त्वगुण प्रभव कारण, तथा क्षत्रियखभावस्य सत्त्वोपसर्जन रज प्रभव , वैश्यखभावस्य तमउपसर्जन रज प्रभव , श्र्द्रख भावस्य रजउपसर्जन तम प्रभव । शान्सैश्वर्येद्वामृद्धस्थावदर्शनाचतुर्णाम् । अथवा जन्मान्तरकृतसस्कार प्राणिना निमानजनमनि र श्रीवरीन्याक्या ।

णाना क्षत्रियाणा विशा च शृहाणा च कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षण विभागतो विहितानि । शृहाणा स्वभावास्यथकरण दिजस्वाभावेन वैलक्षण्यात् । विभागोपलक्षणमाद्द—स्वभावः सारिवकादि प्रभवति प्रायुर्भवति येभ्यस्तैग्रेणैरुवलक्षणभूतैः । यदा स्वभाव पूर्वजन्मसः ७ अभिनवगुहाचार्यव्यास्या ।

तोऽपि प्रकृतिः स्वभावाक्या नियोक्तामव्यभिचारेणः भजते केवक तया नियुक्तस्य पुण्यपापसवन्य । अतो मद्भिहितविज्ञानप्रमाणपुराः

# शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम् ॥ ४१॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम्।

शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथमुच्यते सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानीति । नैष दोषः, शास्त्रेणापि ब्राह्मणादीनां सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षयेव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेक्षयेति शास्त्रप्रविभक्तान्यपि कर्माणि गुणप्रविभक्तानीत्युच्यन्ते ॥ ४१ ॥ कानि पुनस्तानि कर्माणीत्युच्यन्ते—शम इति । शमो दमश्च यथाव्याख्यातार्थों, तपो यथोक्तं शारीरादि, शौचं

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

विभागहेतुत्वोक्तिरविरुद्धेति परिहरति—नैप दोष इति ॥ ४१ ॥ प्रविभक्तानि कर्माण्येव प्रश्नद्वारा विविच्य दर्श-यति—कानीत्यादिना । अन्त करणोपशम शमो दमो बाद्यकरणोपरितिरत्युक्त स्मारयति—यथेति । त्रिविध तपः सप्तद्शे दर्शितमित्याह—तप इति । शौचमपि बाद्यान्तरभेदेन प्रागेवोक्तमित्याह—शौचिमिति । क्षमा नामा-३ नीळकण्डन्याख्या ( बत्वर्धरी )।

चाध्ययनं यजन याजन तथा। दान प्रतिप्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्॥ प्रजाना रक्षण दानिमज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसिक्ष्य क्षत्रियस समासतः॥ पश्चना रक्षण दानिमज्याध्ययनमेव च। विणव्पथ कुसीद च वैश्यस कृषिमेव च॥ एकमेव तु श्रूद्स प्रभुः कर्म समादिशत्। एतेषामेव वर्णाना श्रुश्रूषामनस्यया॥ इति। तस्मात् शमाद्यो यत्राब्राह्मणे ब्राह्मणे वा दृश्यन्ते सएव ब्राह्मण इत्यत्र विवक्षितम्। 'से से कर्मण्यमिरत सिर्द्धि लमते नर प्रद्यत्र तु मन्तान्यध्यापनादीन्येव स्वकर्माणि प्राह्माणे नतु शमदमादीनि। नहि ज्ञानविज्ञानवतोऽन्या सिर्द्धिर्ल्थ-व्यास्ति। तस्माच्छमदमादयो ब्रह्मिष्ठस्मैव ब्राह्मणस्य लक्षणमिति दिक्॥ ४१॥ ब्राह्मणकर्माण्याह—शम इति।

४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

खकार्याभिमुखलेनाभिव्यक्त खभाव स प्रभवो येषा तै प्रकृत्युद्धोधितैर्गुणै खकार्यानुकृत्येण ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि शास्त्रणापि ब्राह्मणादीना सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षयेव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि नतु गुणानपेक्षयेति शास्त्र-विभक्तान्यपि तानि गुणविनक्तान्युच्यन्ते । क्षत्रियखभावज शत्रुतापनक्षप कर्म व्यक्तमशक्यमङ्गीकर्तुं योग्योऽसीति सूचयित परंतपेति स्वोधनेन ॥ ४९ ॥ कानि पुनस्तानि कर्माणीखपेक्षाया तानि व्युत्पादिषतुमादी ब्राह्मणस्य कर्माण दर्शयति । शम्भवत्व कर्णोपरम् । तम् बाह्मकरणोपरम् । तप यथोक्त शारीरादि । शौच बाह्मभ्यन्तरमेदेन प्राग्व्याख्यातम् । क्षमा क्षानित

६ भीघरीच्याक्या।

स्कारस्तसात्पादुर्भूतैरित्यर्थ । तत्र सस्वप्रधाना ब्राह्मणा , सत्त्वोपसर्जनरजः प्रधाना क्षत्रिया , तमउपसर्जनरजः प्रधाना वैदया , रज-उपसर्जनतमः प्रधानाः सद्भा ॥ ४१ ॥ तत्र ब्राह्मणस्य स्वासाविकानि कर्मण्याह—काम इति । श्रमश्चित्तोपरम , दमो बाह्मिन्द्रयो-

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

सरीकारेथ कर्माण्यतिष्ठ । तथावति वन्धो निवर्त्वतीलखार्थस परिकरवन्धनघटनतात्पर्वं महावाक्यार्थस । अवान्तरवाक्यानां स्पष्टार्थः

# शौर्यं तेजो घृतिद्धियं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म खभावजम् ॥ ४३॥

१ शीमच्छाकरमाप्यम् ।

व्याख्यातं, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमृजुतैव च, द्वानं विज्ञानम्, आस्तिक्यमास्तिकभावः, श्रद्धानता आगमार्थेषु, ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म मास्तिकस्वभावजम् । यदुक्तं स्वभावप्रभवैर्गुणैः प्रवि-भक्तानीति तदेवोक्त सभावजसिति ॥ ४२ ॥ शौर्यमिति । शौर्ये शूरस्य भावः, तेजः प्रागरभ्यम् । धृतिर्घारणम् । सर्वावस्थाखनयसादो भवति यथा धृत्योत्तिमतसा । दाक्ष्यं दक्षसा भावः, सहसा

#### २ आनन्द्रगिरिस्याख्या ।

कुष्टस्य ताडितस्य वा मनिस विकारराहित्य, ज्ञान शास्त्रीयपदार्थज्ञान, विज्ञान शास्त्रार्थस्य स्वानुभवायत्तत्वापादनं त्रिधा व्याख्यात स्वभावशब्दार्थमुपेलाह—यदुक्तमिति ॥ ४२ ॥ शूरस्य भावो विक्रमो बलवत्तरानिप प्रहर्तुं प्रवृत्तिः, प्रागलभ्य पररिधर्षणीयत्वम् । महत्यामपि विपदि देहेन्द्रियोत्तम्भनी चित्तवृत्तिर्धतिरिति व्याचष्टे—सर्वावस्था-३ नीलकण्डन्याक्या ( चतुर्घरी )।

अन्त.करणनिम्रहः शमः । बाह्येन्द्रियनिम्रहो दमः । तपः पूर्वोक्त शारीरादिभेदेन त्रिविधम् । शौच बाह्य मृजलाभ्यां आभ्यन्तर भावशुद्धि । क्षान्तिः क्षमा । आर्जनमकौटिल्यम् । ज्ञान शास्त्रीय कर्म ब्रह्मविषयम् । विज्ञान तदनुष्ठानानु-भवात्मकम् । आस्तिक्य श्रद्धा एतन्नवक ब्रह्मकर्म ब्राह्मणत्वजात्यमिव्यञ्जक कर्म । खभावज प्राचीनधर्मसस्कारजम् ॥ ४२ ॥ शौर्ये पराक्रमः । तेज. प्रागल्म्यम् । धृतिर्धेर्यम् । दाक्ष्य युद्धे कौशलसुत्साहो वा । दानमौदार्यम् । ईश्वरमावः

४ मधसदनीज्याख्या। त्रापि कदाचिद्भवन्तीति शास्त्रान्तरे साधारणधर्मतयोक्ता । तथाच विष्णु 'क्षमा सत्य दम शौच दानमिन्द्रियसयम । अहिंसा गुरुग्रश्रुषा तीर्थानुसरण दया ॥ आर्जन लोभग्रन्यल देनब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्म सामान्य उच्यते ॥' सामान्यश्रतणीमपि वर्णानाम् । तथा प्रायेण चतुर्णामप्याश्रमाणामिखर्थं । तथा बृहस्पति 'दया क्षमाऽनसूया च शौचानाया-समङ्गलम् । अकार्पण्यमस्पृहल् सर्वसाधारणानि च ॥ परे वा बन्धवर्गे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा । आपन्ने रक्षितव्य तु दयैषा परिकीर्तिता ॥ बाह्य चाध्यात्मिके चैव दु खे चोत्पादिते क्षचित् । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥ न गुणा-न्यूणिनो हन्ति स्तौति मन्द्युणानपि । नान्यदोषेषु रमते साऽनस्या प्रकीर्तिता ॥ अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिर्युणै । स्वधर्मे च व्यवस्थान शौचमेतत्प्रकीर्तितम् ॥ शरीरं पीज्यते येन सुरुमेनापि कर्मणा । अत्यन्तं तन्न कर्तव्यमनायास स डच्यते ॥ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्त्रविसर्जनम् । एतद्धि मङ्गल प्रोक्त सुनिभिस्तत्त्वदर्शिभि ॥ स्तोकादपि प्रदातव्यमदीने-नान्तरात्मना । अहन्यहृनि यिकंचिदकार्पण्य हि तत्स्मृतम् ॥ यथोत्पन्नेन संतोष कर्तव्यो ह्यर्थवस्तुना । परस्याचिन्तयिलार्थं साऽस्पृहा परिकीर्तिता ॥' इति । एत एवाद्यावात्मगुणलेन गौतमेन पठिता 'अथाद्यावात्मगुणा दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गळमकार्पण्यमस्पृहा' इति । तथा महाभारते 'सत्य दमरतप शौच सतोषो ही क्षमार्जवम् । ज्ञान शमो दया ध्यानमेष धर्म सनातन ॥ सत्य भतहित प्रोक्त मनसो दमन दम । तप खधर्मवर्तिल शौच सकरवर्जनम् । संतोषो विष-यखागो हीरकार्यनिवर्तनम् । क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुलमार्जव समिचतता ॥ ज्ञान तत्त्वार्थसबोध शमिश्वतप्रशान्तता । दया भूत-हितैषिल ध्यान निर्विषयं मन ॥' देवल 'शीचं दान तप श्रद्धा गुरुसेवा क्षमा दया । विज्ञान विनयः सत्यमिति धर्मसम्-चय ॥' तथा 'व्रतोपवासनियमै शरीरोत्तापन तप । प्रख्यो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धेत्यदाहृता ॥ नास्ति हाश्रद्धधानस्य कर्म-कुलप्रयोजनम् । यत्पनवैदिकीना च लौकिकीना च सर्वश ॥ धारण सर्वविद्याना विज्ञानमिति कीर्खते । विनय द्विविध प्राह शश्वहमश्रमाविति ॥' शेष व्याख्यातप्रायमिति वचनानि न लिखितानि । याज्ञवल्क्य 'हज्याचारदमाहिंसादानखा-ध्यायकर्मणाम् । अय तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥' इति । इय च सर्वा दैवीसपत्त्राग्व्याख्याता ब्राह्मणस्य स्वामावि-कीतरेषा त नैमित्तिकीति न विरोध ॥ ४२ ॥ क्षत्रियस्य गुणस्वभावकृतानि कर्माण्याह—शौर्यसिति । शौर्यं विक्रमो ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

**धाकुष्टस्य ताडितस्य वा मनसि विकारराहित्यम् । आर्जवं ऋजुलम् । ज्ञान शास्त्रीय आत्मादिपदार्थज्ञानम् । विज्ञान शास्त्रार्थस्यानुभ-**वारूढतापादनम् । आस्तिक्यमास्तिकस्वभाव आगमोक्तार्थेषु श्रद्धधानता । ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते कर्म स्वभावज स्वभावजभवेण गुणेन सत्त्वगुणेन प्रविभक्तमिस्रर्थ ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणस्य कर्मोदाहृत्य क्षत्रियस्य तदाह । शौर्य ग्रूरस्य भावो विक्रमो बलवत्तरानिष ६ भीषरीव्याक्या।

परम , तप पूर्वोक्त शारीरादि, शीच बाबाभ्यन्तरम्, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमनक्रता, बान शास्त्रीयम् , विवानमनुभव., आस्त्रि-क्यमस्तिपरछोक इति निश्चयः। एतच्छमादि ब्राह्मणस्य स्वभावाज्जात कमै ॥ ४२ ॥ क्षत्रियस्य स्वामाविकानि कर्माण्यादः—कौर्य-मिति । शौर्य पराक्षमः, तेजः प्रागरून्यम्, धृतिवैर्यम्, दास्य कोञ्चल, युद्धे चाप्यप्रवायनपराक्यवता, दावनौदार्यम्, ईन्यरभानो

# कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म खभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि खभावजम् ॥ ४४ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

प्रत्युत्पन्नेषु कार्येष्वव्यामोहेन प्रवृत्तिः। युद्धे चाप्यपलायनमपराख्युखीभावः राष्ट्रभ्यः। दानं देयद्रव्येषु मुक्तहस्तता। ईश्वरभावश्चेश्वरस्य भावः, प्रभुराक्तिप्रकटीकरणमीशितव्यान्प्रति, क्षात्रं कर्म क्षत्रियजातेविहितं कर्म क्षात्रकर्म खभावजम् ॥ ४३ ॥ इषीति। इषिगौरक्ष्यवाणिज्यं इषिश्च गौरक्ष्यं च
वाणिज्यं च कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिभूमेविलेखन, गाः रक्षतीति गोरक्षस्तद्भावो गौरक्ष्य पाशुपाल्यं
वाणिज्यं वणिक्कर्म क्रयविक्रयादिलक्षण वैद्यकर्म वैद्यजातेः कर्म वैद्यकर्म खभावजम्। परिचर्यातमकं शुश्च्रपाख्मावं कर्म शुद्धस्यापि खभावजम् ॥ ४४ ॥ पतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यगसुष्ठिताना स्वर्गप्राप्तिः फलं सभावतो 'वर्णा आश्चमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः
शिषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुःश्वतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्त' इत्यादिस्मृतिभ्यः,
पुराणे च वर्णिनामाश्चमिणां च लोकफलभेद्विशेषसरणात्। कारणान्तरात्विद वक्ष्यमाणं फलं-

२ आन दगिरिव्याख्या।

स्विति । दक्षस्य भावमेव विभजते—सहसेति । स्वभावस्तु पूर्ववत् ॥ ४३ ॥ वैश्यग्रूद्वयो कमं विवक्षयातु-वदिति—कृषिति । स्पष्टार्थ ॥ ४४ ॥ शमादिपरिचर्यान्तकर्मणा विभज्योक्तानामभ्युद्य फलमादावुपन्यस्ति— एतेषामिति । स्वभावतो विहितःवादेव मोक्षापेक्षामन्तरेणानुष्ठानादित्यर्थ । तत्र प्रमाणमाह—वर्णा इति । शेष-शब्देन भुक्तकर्मणोऽतिरिक्त कर्मानुशयशब्दितमुच्यते, प्रत्येक देशादिभिविशिष्टशब्दः सबध्यते, आदिशब्देन 'तद्य-थान्ने फलार्थे निमिते छायागन्धाद्यनुत्पद्यत एव धर्म चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते न धर्महानिभवति' इति स्मृतिगृद्धते । इतश्चोक्तानां कर्मणा स्वर्गफल्य युक्तमित्याह—पुराणे चेति । उक्तिह 'यस्तु सम्यक्करोत्येव गृहस्य परमं विधिम् । तद्वर्णबन्धमुक्तोऽसौ लोकानामोत्यनुक्तमान्' इति । 'यस्त्वेता नियतश्चर्या वानप्रस्थश्चरेन्मुनि । स दहत्यिप्त-वद्दोषाक्षयेछोकांश्च शाश्चतान्' इति । मोक्षाश्रमो यश्चरते यथोक्त छित्त सुक्कविपतनुद्धियुक्त । अनिन्धम-प्रयोतिरिव प्रशान्त स ब्रह्मलोक श्चयते द्विजाति ' इति च । 'सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति' इति श्वतिश्चका-रार्थः । यदि पुनर्मोक्षापेक्षयोक्तानि कर्माण्यनुष्ठीयेरस्तदा मोक्षफल्यव तेषां सेत्स्यतीत्याह—कारणान्तरादिति । तदेव कारणान्तर यन्मोक्षापेक्षया तेषामनुष्ठान मोक्षोपायेषु शमादिषु सात्त्विकेषु श्राह्मणधर्मेषु क्षत्रियादी- ३ नीलकण्यन्याव्या (चतुर्धरी)।

उन्मार्गवर्तिना नियमनशक्तिः । एतत्क्षात्र कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥ वैश्यशृद्धयोः कर्माण्याह — क्रुषीति । स्पष्टार्थः ४ मध्यस्वनीन्याख्या ।

बलवत्तरानिप प्रहर्तुं प्रवृत्ति । तेज प्रागरभ्य परैरधर्षणीयलम् । वृतिर्महत्यामिप विपिद् देहेन्द्रियसघातस्यानवसाद । दाश्य दक्षमाव सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येष्वयामोहेन प्रवृत्ति । युद्धे चाप्यपलयनमपराष्ट्राखीमाव । दानमसकोचेन वित्तेषु खखल परित्यागेन परखलापादनम् । ईश्वरभाव प्रजापालनार्थमीशितव्येष्वर्थेषु प्रभुशक्तिप्रकटीकरण च । क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेविहित कर्म खभावज सत्त्वोपसर्जनरजोगुणखमावजम् ॥ ४३ ॥ कृषिरन्नोत्पत्त्यर्थ भूमेविलेखनम् । गोरक्षस्य भावो गौरक्ष्य पाद्युपान्त्यम् । वाणिज्य वणिज कर्म क्रयविक्रयादिलक्षणम्, कुसीदमण्यत्रान्तर्गमनीयम् । वैश्यकर्म वैश्यजाते कर्म खभावज तमउप-सर्जनरजोगुणखभावजम् । परिचर्यात्मक द्विजातिद्युश्रूषात्मक कर्म ग्रद्रस्यापि खभावज रजउपसर्जनतमोगुणखभावजम् ॥४४॥

# ५ माध्योत्कर्षदीपिका ।

प्रहर्तुं प्रवृत्ति । तेज. प्रागतभ्य परैरधर्षणीयलम् । धृति धारणयया धृत्यात्मिकया चित्तवृत्त्या सर्वावस्थास्र देहेन्द्रियसधातस्थानव-सादो भवति । दक्षस्य भावो दाक्ष्य सहसा प्रत्युपस्थितेषु कार्येषु अव्यामोहेन नोधकौशल्यम् । युद्धचाप्यपलयन शत्रुभ्योऽपरास्रुखल चकारात्परास्त्रुखस्याहननम् । दान देयेषु वस्तुषु मुक्तहस्तता । ईश्वरभावश्च ईश्वरस्य भाव ईश्वितव्यान् प्रति प्रभुशक्तिप्रकटीकरणम् । अनुक्तसमुन्नयार्थश्च । क्षात्र क्षत्रियजातेर्विहित कमें स्वभावज स्वभावप्रभवेन सत्त्वोपसर्जनरजोगुणेन प्रविभक्तमिखर्थ ॥ ४३ ॥ क्षात्र कमें व्युत्पाद्य वैश्यश्चद्रयोस्तदृश्यति । कृषिभूमोर्विलेखनम् । गा रक्षतीति गोरक्ष तस्य भावो गौरक्ष्य पाद्यपाल्यम् । वाणिज्य क्रयविक्रयादिलक्षण वणिकमं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य वैश्यजाते कर्मस्वभावज स्वभावप्रभवेन तमलपसर्जनरजोगुणेन
प्रविभक्तम् । परिचर्यात्मक द्विजातिग्रुश्रूषास्त्रभाव कर्म श्रूद्रस्य ग्रूद्रजातेरिप स्वभावज स्वभावप्रभवेन रजनपसर्जनतमोगुणेन

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

नियमनशक्तिः, पतत्क्षत्रियस्य स्वभावज कर्मे ॥ ४३ ॥ वैश्यश्ह्रयो कर्माह—क्रुपीति । क्रवि. कर्षणम् , गा॰ रक्षतीति गौरक्षस्तत्व भावो गौरक्ष्य पाशुपाल्यमिलार्थः । वाणिज्य ऋयविक्रयादि, पतदेश्यस्य स्वभावज कर्मे । त्रैवणिकपरिचर्यात्मक शहस्यापि स्वभा-

# खे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। खकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ्णु ॥ ४५॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

से से यथोक्तलक्षणमेदे कर्मण्यमिरतस्तत्परः संसिद्धि सकर्मानुष्टानाद्युद्धिस्ये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यतालक्षणा संसिद्धि लभते प्राप्नोति नरोऽधिकृतः पुरुषः । किं सकर्मानुष्टानत पव साक्षान

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

नामनिधकाराद्वाह्मणानामेव मोश्लो न श्वत्रियादीनामित्याशङ्काह—स्वे स्व इति । यथा स्वे कर्मण्यभिरतस्य बुद्धिश्चिद्धारा ज्ञानिष्ठायोग्यतया प्राप्तज्ञानस्य मोश्लोपपनेश्रीह्मणातिरिक्तस्यापि ज्ञानवतो मुक्तिरिति मत्वा पूर्वार्धे
स्याचष्टे—स्वे स्वे इत्यादिना । ससिद्धिशब्दस्य मोश्लार्थत्व गृहीत्वा स्वधर्मनिष्ठत्वमात्रेण वल्लामे ताद्ध्येन सन्या
सादिविधानानर्थक्यमिति मन्वान शङ्कते—िकिसिति । न तावनमात्रेण साक्षान्मोश्लो ज्ञानिष्ठायोग्यता वेति
श्र नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।

स्रोक. ॥ ४४ ॥ कर्मप्रविमागफलमाह — स्वेस्वे इति । खे से मन्वादिभिरुक्तेऽध्यापनादौ असाधारणे शमदमादौ

४ मधसदनीन्याख्या।

तदेव वर्णानां स्वभावजा गौणाख्या गुणधर्मा अभिहिता । अन्येऽपि धर्मा शास्त्रिष्वामाता । तदुक्त भविष्यपुराणे 'धर्म श्रेय समुद्दिष्ट श्रेयोऽन्युद्यलक्षणम् । स तु पश्चविध प्रोक्तो वेदमूल सनातन ॥ वर्णधर्म स्मृतस्लेक आश्रमाणामत परम् । वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तया ॥ वर्णलमेकमाश्रिख यो धर्म सप्रवर्तते । वर्णधर्म स उक्तस्तु यथोपनयन चप ॥ यस्लाश्रम समाश्रिस अधिकार प्रवर्तते । स खल्वाश्रमधर्म स्याद्भिक्षादण्डादिको यथा ॥ वर्णलमाश्रमल च योऽधिकृत्य प्रवर्तते । स वर्णाश्रमधर्मसु मौश्याद्या मेखला यथा ॥ यो गुणेन प्रवर्तेत गुणधर्म स उच्यते । यथा मूर्धाभिषिकस्य प्रजाना परिपालनम् ॥ निमित्तमेकमाश्रिख यो धर्म सप्रवर्तते । नैमित्तिक स विज्ञेय प्रायश्वित्तविधिर्यथा ॥' इति । अधिकारोऽत्र धर्म । चतुर्विध धर्ममाह हारीत 'अथाश्रमिणा धर्म पृथाधर्मो विशेषधर्म समानधर्म कुरुलधर्मश्रेति'। पृथगाश्रमानुष्ठानारप्रथाधर्मो यथा चातुर्वर्ण्यधर्मे स्वाश्रमविशेषातुष्ठानात् विशेषधर्मौ यथा नैष्ठिकयायावरातुज्ञायिकचातुराश्रम्यसिद्धानाम् । सर्वेषा य समानो धर्म स समानधर्मो नैष्ठिक कृत्स्नधर्म इति । नैष्ठिको ब्रह्मचारिविशेष । यायावरो गृहस्थविशेष । आनुज्ञायिको वानप्रस्थविशेष । चात्रराश्रम्यसिद्धो यतिविशेष । सवेषामिति वर्णानामाश्रमाणा च । तत्राद्यो यया महाभारते 'आनृशस्यम-हिंसा चाप्रमाद सविभागिता । श्राद्धकर्मातिथेय च सल्यमकोध एव च ॥ खेषु दारेषु स्तोष शौच नित्याऽनसूयता । आत्म-ज्ञान तितिक्षा च धर्म साधारणो नृप ॥' सर्वाश्रमसाधारणस्त्र प्रागुदाहृत । निष्ठा ससारसमाप्तिस्तत्प्रयोजनो नैष्ठिको मोक्ष-हेलात्मज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकप्रत्यवायपरिहाराय निष्कामकर्मानुष्टान कृत्सधर्म इत्यर्थ । आश्रमाश्च शाब्रेषु चलार आम्नाता । यथाह गौतम 'तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रवते ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुवैंखानस' इति । आपस्तम्ब 'चलार आश्रमा गार्हस्थ्यमा-चार्यकुल मौन वानप्रस्थ्यंमिति । तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यप्रो वर्तमान क्षेम गच्छति' इति । वसिष्ठ 'चलार आश्रमा ब्रह्म-चारिगृहस्थवानप्रस्थपरिवाजकास्तेषा वेदमधील वेदौ वेदान्वाऽविशीर्णबह्मचर्यो यभिच्छेत्तमावसेदिति'। एव तेषा पृथगधर्मा अप्यामाता । तथा फलमप्यज्ञानामाम्रातम् । यथाह मन्तु 'श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन्हि मानव । इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्' ॥ अनुत्तम सुखमिति यथाप्राप्ततत्तत्फलोपलक्षणार्थम् । आपस्तम्ब 'सर्ववर्णाना स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमित स्रा तत परिवृत्ती कर्मफलशेषेण जाति रूप वर्ण बल वृत्त, मेधा प्रज्ञा द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते'। गौतम 'वर्णा आश्रमाश्च खधर्मनिष्ठा प्रेस कर्मफलमनुभूय तत होषेण विश्विष्टदेशजातिकुलक्ष्पायु श्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्वश्चो विपरीता नदयन्ति'। अत्र शेषराब्देन भुक्तज्योतिष्टोमादिकर्मातिरिक्त चित्रादिकर्मानुशयराब्दितमुच्यते नतु पूर्वकर्मण एकदेश इति स्थितम् । 'क्रुताल्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मृतिभ्या यथेतमनेवच' इलात्र मंहैरप्युक्तम् । गौतमीयेऽपि 'तच्छेषस्तस्मा-५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

प्रविभक्तिस्वर्थं ॥ ४४ ॥ एतेषा जातिविहिताना कमैणा सम्यगनुष्ठिताना मोक्षापेक्षामन्तरेण विहितलादेवानुष्ठानात्स्वर्गप्राप्ति फल 'सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति वर्णा आश्रमा स्वकर्मनिष्ठा प्रस्थेक कमैफलमनुभूय तत शेषेण विश्विष्टदेशजातिकुलधर्मायुः श्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' 'यस्तु सम्यक्करोस्थेत ग्रहस्थ परम विधिम्। तद्वर्णवन्यमुक्तोऽसौ लोकानाप्रोस्पनुत्तमान्। यस्तेता नियत वर्या वानप्रस्थश्चरेन्मुनि । स दहस्यमिवहोषाक्षयेलोकाश्च शाश्वतान् । मोक्षाश्रम यश्चरते यथोक्त द्युचि सुस-किप्तत्वुद्धियुक्त । अनिधन ज्योतिरिव प्रशान्त स ब्रह्मलोक श्रयते द्विजाति ' इत्यादिश्चतिस्मृतिपुराणेभ्य । एतेषामेव मोक्षापे-क्षया सम्यगनुष्ठिताना यत्मल तद्वक्तुमारभते । स्वेश्वे यथोक्तमेदे कर्मण्यभिरत तत्परोऽधिकृत पुरुष सिर्दि स्वकर्मानुष्ठानादह श्रीषरीव्याख्या ।

वज कर्म ॥ ४४ ॥ प्वभूतस्य त्राह्मणादिकमैणो ज्ञानहेतुत्वमाह—स्वे स्व इति । स्वस्वाधिकारविहितकमैण्यभिरत परिनिष्ठितो नरः

# यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्विमदं ततम् । खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

त्संसिद्धिः। न, कथ तर्हि स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति तच्छ्णु ॥ ४५ ॥ यत इति । यतो यसात्प्रवृत्तिकत्पत्तिश्चेष्टा वा यसाद्न्तर्यामिण ईश्वराद्धृताना प्राणिना स्याद्येनेश्वरेण सर्वेमिदं जगत्ततं व्यातं स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तमीश्वरमभ्यर्च्य पूजयित्वाराध्य केवल ज्ञानः

#### २ आनन्दगिरिच्याख्या ।

परिहरति—नेति । तर्हि कथ स्वधमंनिष्टस्य ससिद्धिरिति पृच्छिति—कथं तर्हीति । उत्तरार्धेनोत्तरमाह—स्वक-मेंति । तच्छृणु त प्रकारमेकाप्रचेता भूत्वा श्वत्वावधारयेल्यं ॥ ४५ ॥ तमेव प्रकार स्फुटयति—यत इति । यत शब्दार्थं यसादित्युक्त व्यक्तीकरोति—यसादिति । प्राणिनामुत्पत्तिर्यसादीश्वरात्तेषा चेष्टा च यसादन्तर्यामिणों येन च सर्वं व्यास मृदेव घटादिकार्यस्य कारणातिरिक्तस्वरूपाभावात्त स्वकर्मणाभ्यच्यं मानव ससिद्धि विन्दतीति सबन्ध । नहि ब्राह्मणादीना यथोक्तधर्मनिष्ठया साक्षान्मोक्षो छभ्यते तस्य ज्ञानेकछभ्यत्वात्कितु तिब्रधाना शुद्धबुद्धीनां कर्म सुफ्कमपश्यतामीश्वरप्रसादासादितविवेकवैराग्यवता सन्यासिना ज्ञाननिष्ठयोग्यतावता ज्ञानप्रास्या सुक्तिरिस्वभिन

३ नीलकण्डन्याच्या (चतुर्धरी)। साधारणे च कर्मण्यभिरतो निष्ठावान् ससिद्धिं ज्ञानयोग्यता लमते नरः । एतदेव विवरीतु प्रतिजानीते—स्वेति । सिद्धि वक्ष्यमाणा मुख्यसन्यासलक्षणा नैष्कर्म्यसिद्धि यथा येन प्रकारेण ॥ ४५ ॥ तमेव प्रकारमाह—यत इति ।

प्रवृत्तिः कायवाद्मनोनिर्वर्ता चेष्टा । यतो हेतोरन्तर्यामिणः । 'येन वाग्भ्युद्यते' इत्यादिश्रुतेः । येन इद सर्व दृश्य

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

बित्रायपेक्षयेति'। विष्वस्य सर्वतोगामिनो यथेष्ठचेष्ठा विपरीता नरकादौ जन्म प्रतिपद्य विनर्यन्ति कृमिकीटाविभावेन सर्व-पुरुषार्थेभ्यो अर्यन्त इत्यर्थ । हारीत 'काम्यै केचियज्ञदानैस्तपोभिर्लब्धा लोकान्युनरायान्ति जन्म । कामैर्मुक्ता सत्ययज्ञा सुदानास्तपोनिष्ठाश्वाक्षयान्यान्ति लोकान् ॥' अत्र कामनासद्सद्भावनिबन्धन फलमेदो दर्शितो भविष्यपुराणे 'फल विनाप्य-नुष्ठान नित्यानामिष्यते स्फुटम् । काम्याना खफलार्थं तु दोषघातार्थमेव तु ॥ नैमित्तिकाना करणे त्रिविय कर्मणा फलम् । क्षय केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥ अनुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । नित्या ितया चान्ये अनुषद्भपाल विदु ॥' अन्ये आपस्तम्बादय । 'तद्यथाम्रे फलार्थे निमिते' इत्यादिवचनैरानुषङ्गिकफलता नित्यकर्मणो विदु । श्रुतिश्व 'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले ऽवसादयन्' इति गृहस्थवानप्रस्थबद्धाचारिण उक्त्वा 'सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति' इति तेषामन्त करणशुद्धाभावे मोक्षाभाव-मुक्ला ग्राद्धान्त करणानामेषामेव परिवाजकभावेन ज्ञाननिष्ठया मोक्षमाह 'ब्रह्मसस्थोऽमृतल्यमेति' इति । तदेव स्थिते ब्रह्मचारी र्ग्यहस्थो वानप्रस्थो वा मुमुक्षु फलाभिसन्धिखागेन भगवद्र्पणबुद्धा खे खे तत्तद्वर्णाश्रमविहिते नतु खेच्छामात्रकृते कर्मणि श्रुतिस्मृत्युदितेऽभिरत सम्यगन्त्रष्ठानपर ससिद्धि देहेन्द्रियसघातस्याद्यद्विक्षयेन सम्यग्ज्ञानोत्पत्तियोग्यता लभते नरो वर्णाश्र-माभिमानी मनुष्यो मनुष्याधिकारलात्कर्मकाण्डस्य । देवादीना वर्णाश्रमाभिमानिलाभावाद्यक्त एव तद्धर्मेच्वनधिकार । वर्णाश्र-माभिमानानपेक्षे तूपासनादाविधकारस्तेषामप्यस्तीति साधित देवताधिकरणे । नतु बन्धहेतूना कर्मणा कथ मोक्षहेतुलमुपासना-विशेषादिखाह--खकर्मनिरत तिद्धिमुक्तलक्षणा यथा येन प्रकारेण विन्दति तच्छ्णु श्रुला त प्रकारमवधारयेखर्थ ॥ ४५ ॥ यतो मायोपाधिकचैतन्यानन्दचनात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्सर्वज्ञात्मर्याः सर्वानतर्यामिणः प्रवृत्तिरुत्पत्तिर्मायामयी स्वाप्रस्थाः दीनामिव भूतानां भवनधर्मणामाकाशादीना येन चैकेन सद्भूपेण स्फुरणरूपेण च सर्वमिद दृश्यजात त्रिष्वपि कालेख तत व्याप खात्मन्येवान्तर्भावित कल्पितस्याधिष्ठानानतिरेकात् । तथाच श्रुति 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यरप्रयन्खभिस्विशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व तद्वद्वोति'। अत्र यत इति प्रकृतौ पश्चमी । यतो येनेति चैकल विवक्षितम् । 'आनन्दो

#### ५ भाष्योत्कर्ववीपिका ।

शुद्धिक्षये सति कायेन्द्रियमनसा ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा लभते प्राप्नोति । कथं लभते इत्यपेक्षायामाह—खकर्मनिरत यथा येन प्रकारेण सिद्धिमुक्तलक्षणा निन्दति लभते तत्तथा, श्रणु ॥४५॥ तमेव प्रकारं दर्शयति—यत यसात् जगज्जनकादन्तर्या-

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

संसिद्धि द्वानयोग्यतां लभते । कर्मणां द्वानप्राप्तिप्रकारमाद्य-स्वकर्मेति सार्धिन । स्वक्षमंपरिनिष्ठितो यथा येन प्रकारेण तत्त्वज्ञान कभते त प्रकार श्रेष्णु ॥ ४५ ॥ तमेवाद-स्वत द्वति । यतोऽन्तर्यामण परमेश्वराङ्गतानां प्राणिनां प्रवृत्तिश्रेष्टा भवति । येन च

# श्रेयान्खधर्मी विग्रुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्। खभावनियतं कर्मे कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥ ४७॥

१ श्रीमच्छांकरमाष्यम् ।

निष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धि विन्दति मानवो मनुष्यः ॥ ४६ ॥ यत एवमतः-श्रेयानिति । श्रेया-न्प्रशस्तरः स्त्रो धर्मः सधर्मो विग्रणोऽपीत्यपिशन्दो द्रष्टव्यः, परधर्मात्स्वनुष्टितात्स्वभावनियतं स्वभावेन नियतम्, यदुक्तं स्वभावजमिति तदेवोक्तं स्वभावनियतमिति, यथा विषजातस्येव क्रमेविषं न दोषकरं तथा स्वभावनियतं कर्म कुवैन्नामोति किल्बिषं पापम् ॥ ४७ ॥ स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो

#### र आन दगिरिव्याख्या ।

प्रेलाह—केवलमिति ॥ ४६ ॥ स्वधर्मानुष्ठानस बुद्धिशुच्चादिद्वारा मोक्षावसायित्वात्तद्नुश्चनमावश्यकमिलाह— यत इति । ननु युद्धादिलक्षण स्वधर्म कुर्वन्नपि हिंसाधीन पाप प्राप्तीति तत्कथ स्वधर्म श्रेयानिति तत्राह— स्वभावेति । स्वकीय वर्णाश्रम निमित्तीकृत्य विहित स्वभावजमित्यधस्तादुक्तमिताह—यदुक्तमिति । विग्रहात्मकमपि विहित कर्म कुर्वन्पाप नामोतीस्वन्न दृष्टान्तमाह—तथेति ॥ ४७ ॥ इतश्च विहित कर्म दोषवद्पि कर्तव्य प्रकारान्तरा सभवादित्युक्तानुवादपूर्वक कथयति—स्वभावेत्यादिना । नहि कृमिर्विषजो विषनिमित्त मरण प्रतिपद्यते तथा-३ नीळकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

तत व्यास उपादानत्वात् । खकर्मणा तमस्यर्च्य सतर्प्य सिद्धि मोक्ष विन्दति लभते मानवः । मनुष्याधिकारिकत्वा च्छास्त्रस । परमेश्वरे नित्यकर्मणामर्पणमेव मोक्षद्वारमित्यर्थः ॥ ४६ ॥ स्वकर्मणेति विशेषणस फलमाह—श्रेया-निति । स्वधर्मी विगुण किचिदङ्ग हीनोऽपि श्रेयान् प्रशस्तरः । किमपेक्ष्य श्रेयान् । परघर्मात्सनुष्ठितात् सम्यग्वि-हिताद्पि । उक्तच 'खधर्मे निधन श्रेय परधर्मी मयावह ' इति । खमावनियत पूर्वीक्तत्रिविधखमावाज्ञात कर्म कुर्वन् किल्बिष दोष नामोति । विषक्तमेविषमिव न दोषकरम् । तस्नात्तव मैक्ष्य हिंसाशून्यमपि न युक्तम् । कितु हिंसायुक्तोऽपि खधर्मएव प्रशसतर । धर्मत्वेन विहितेऽसिन्नग्रीषोमीयपश्रालम्भे इव क्रतेसति न किल्बिषप्रसङ्गोऽस्ती-

४ मधुसूद्नीव्याख्या।

बह्मिति व्यजानात्, आनन्दाख्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते' इति च । तस्य निर्णयवाक्यं 'माया तु प्रकृतिं वियानमाथिनं तु महेश्वरम्' इलादि श्रुलन्तराच मायोपाधिलाभ । 'य सर्वज्ञ सर्ववित्' इलादि श्रुलन्तरात्सर्वज्ञलादिलाभ । एव श्रीत एवाय-मधीं भगवता प्रकाशित । 'यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सबैमिद ततम्' इति तमन्तर्थामिण भगवन्त खकर्मणा प्रतिवर्णाश्रम विहि-त्रेमाभ्यर्च्यं तोषयिखा तत्प्रसादादैकात्म्यज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धिमन्त करणशुद्धि विन्दति मानव । देवादिस्तूपासनामात्रेणेति भाव ॥ ४६ ॥ यत खधर्म एव मनुष्याणा भगवत्प्रसादहेतुरत परधर्मात्सम्यगनुष्ठितादपि श्रेयान्त्रशस्यतर खधर्मी विगु-णोऽसम्यगनुष्ठितोऽपि । तस्मात्क्षत्रियेण सता लया लया संघमी युद्धादिरैवानुष्ठेयो न परधर्मी भिक्षाटनादिरित्सभिप्राय । ननु स्वधमोंऽपि युद्धादिर्बन्ध्वधादिप्रत्यवायहेतुलाचानुष्ठेय इति चेत्रेलाह—स्वभावनियत पूर्वीक शौर्य तेज इलादि स्वभावज युद्धादि कमें कुर्वेन् किल्विष पाप बन्धुवधादिनिमित्तं न प्राप्नोति । तथाच प्रान्याख्यात 'सुखदु खे समे कुला' इसप्र विहित-ब्योतिष्टोमाङ्गपञ्चाहिंसाया इव विहितयुद्धाङ्गबन्धहिंसाया अपि प्रखवायहेतुलाभावात् । तथाचोक्तमधस्तात् ॥ ४७ ॥ यसादेव ५ माध्योस्कर्षदीपिका ।

मिणो भूतानां प्राणिनां प्रवृत्तिरूत्पत्तिश्चेष्टा वा स्यात् । येनेश्वरेण सर्वं क्रत्समिद तत व्याप्त कार्यस्य कारणसत्तातिरिक्तसत्ता-कलाभावात् । त परमात्मान खकर्मणा प्रतिवर्णं पूर्वोक्तेन अभ्यर्च्यं सम्यक् पूजयिला आराध्य मानवोऽधिक्वतो मनुष्य सिद्धिं केवलज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा विन्दति लभते ॥ ४६ ॥ यतः खकर्मणा परमात्मामभ्यर्च्य सिद्धिं लभते तस्मात्स्वोधर्म स्वधर्मो विगुणोऽसम्यगनुष्ठितोऽपि परधर्मात्खनुष्ठितात्सम्यगनुष्ठितात् श्रेयान्प्रशस्यतर । ननु युद्धादिलक्षण खधर्मं कुर्वजपि हिंसानिमित्तं पाप प्राप्नोति तत्कथ खघमें श्रेयानिति तत्राह खमावनियत कमें 'शौर्य तेजो धृतिर्दाक्य युद्धे चाप्यपलायन'मिलादि कमें खमावज कुर्वन् किल्बिषं नाप्नोति । यथा विषज कृमि विषकृत दोष न प्रतिपद्यते तथायमधिकृत पुरुषो दोषवदिप खभावनियत कुर्वन् पाप नाप्नोतील्यर्थं । तदुक्त 'श्रेयान्खधर्मो विगुण परधर्मात्खनुष्ठितात् । खधर्मे निधन श्रेय परधर्मी भयावह ' इति । एतेन तर्हि दोषरहितमेव भिक्षाटनादि सर्वैरनुष्ठीयतामतो न पापप्राप्त्याशङ्किति न शङ्कनीयम् । तर्हि पापप्राप्तिशङ्का परिहर्तु-मकर्मनिष्ठतैव सवैं. कुतो न सपायत इति शङ्कापि न कर्तव्या । 'नहि कश्चित्क्षणमि जातु तिष्ठलकर्मकृत्' । 'नहि देहमृता ६ श्रीघरीव्याख्या ।

कारंणात्मना सर्वमिदं विश्वं तत व्याप्तं तसीश्वरं स्वकर्मणाऽभ्यच्यं पूजियत्वा सिद्धिं लमते मनुष्य ॥ ४६ ॥ स्वकर्मणिति विशेष-णस्य फलमाह-अयानिति । विग्रणोऽपि स्वधमै सम्यगनुष्ठितादपि परधर्माच्छ्रेयाच्छ्रेष्ठ । नच बन्धुवधादिशुक्ताधुद्धादे स्वधमीद्भिक्षा-टमादिपर्धमै. श्रेष्ठ इति मन्तन्यम् । यत. स्वभावेन पूर्वोक्तेन नियतं नियमेनोक्त कर्म क्वनैन्किरिवष नामोति ॥ ४७ ॥ सदि पुन.

# सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारमभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥ ४८॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विषज इव कृसिः किल्बिषं नामोतीत्युक्तम् । परधमंश्च भयावह इति । अनातमञ्जश्च निह कश्चित्क्षणमप्यकर्मकृत्तिष्ठतीति अतः—सहजमिति । सहजं सह जन्मनैवोत्पन्नं सहज कि तत्कर्मं कौन्तेय,
सदोषमि त्रिगुणत्वान्न त्यजेत् सर्वारम्मा आरभ्यन्त इत्यारम्माः सर्वकर्माणीत्येतत्प्रकरणात् । ये
कैचिदारम्माः सधर्माः परधर्माश्च ते सर्वे हि यसान्निगुणात्मकत्वमत्र हेतुस्त्रिगुणात्मकत्वाहोषेण
धूमेन सहजेनाग्निरिवानृताः, सहजस्य कर्मणः सधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठानेऽिष दोषान्नैवमुख्यते, भयावहश्च परधर्मः । नच शक्यतेऽशेषतस्त्यक्तमन्नेन कर्म यतस्तसान्न त्यजेदित्यर्थः । किमशेषतस्त्यक्तमशक्यं कर्मेति न त्यजेतिक वा सहजस्य कर्मणस्त्यागे दोषो भवतीति । किचातो यदि
तावदशेषतस्त्यक्तमशक्यमिति न त्याज्यं सहजं कर्मेवं तर्द्धशेषतस्त्यागे गुण एव स्यादिति सिद्धं
भवति । सत्यमेवमशेषतस्त्याग एव नोपपद्यत इति चेत्, किं नित्यप्रचिततात्मकः पुरुषो यथा
सांख्याना गुणाः किवा कियैव कारक, यथा बौद्धाना पञ्चस्कन्धाः क्षणप्रध्वसिन, उभयथापि

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

डयमधिकृत प्रकृषो दोषवदिप विहित कर्म कुर्वन्पाप नामोतीत्युक्तमित्यर्थ । तर्हि दोषरहितमेव भिक्षाटनादि सर्वेरन्छीयतामतो न पापप्राक्ष्याशङ्काल-परेति । उक्तमिलनुवर्तते । तर्हि पापप्राप्तिशङ्का परिहर्तुमकर्मनिष्ट-स्वमेव सर्वेषां सादित्याशक्क्य ज्ञानाभावाञ्चेविमत्याह-अनात्मञ्च इति । पूर्ववदत्रापि सबन्ध । प्रकारान्तरासभव-कृत फलमाह-अतइति । सह जायत इति सहज स्वभावनियत नित्य कर्म तद्विहितत्वान्निदीषमपि हिंसात्मकतया सदीषमित्यश्र हेतुमाह-निग्रणेति । सत्त्वादिग्णत्रयारब्धतया हिसादिदोषवदपि कर्म विहितमत्याज्यमित्यर्थ । क्रमेणा दोपवस्व प्रपञ्चयति—सर्वेति । आरम्भशब्दस्य कर्मन्युत्पस्या स्वपरसर्वकर्मार्थत्वे कर्मणा प्रकृतत्व हेतुमाह— अकरणादिति । दोषेणेत्यादि व्याचष्टे — ये केचिदिति । ते सर्वे दोषेणावृता इति सवन्य । सर्वकर्मणां दोषा-अत्रत्वे हिशब्दोपात्त यसादित्युक्त हेतुमेवाभिनयति—त्रिगुणात्मकत्वसिति । स्वभावनियतस्य कर्मणो दोषवत्त्वा-क्षाचागद्वारा परधर्ममातिष्ठमानस्वापि नैव दोषाद्विमोक सभवति । नच परधर्मीऽनुष्ठातु शक्यते भयावहत्वासच तर्षि कर्मणोऽशेषतोऽननष्टानमेवाज्ञस्याशेषकर्मत्यागायोगादत सहज कर्म सदोपमपि न त्याज्यमिति वाक्यार्थमाह-सहजस्येति । सहज कर्म सदोषमपि न त्यजेदित्यत्र विचारमवतारयति—किमिति । नहि कश्चिदिति न्यायादिति शेष । दोषो विहितनिस्यत्यांने प्रत्यवाय । सदिग्धस्य प्रयोजनस्य विचार्यत्वादुक्ते सदेहे प्रयोजन प्रच्छिति—किंचात क्षति । तत्राद्यमनूद्य फल दर्शयति—यदीति । अशक्यार्थानुष्ठानस्य गुणत्वेन प्रसिद्धःवात्प्रसिद्ध हि महोद्धिम-शस्त्रस्य चुळुकीकृत्य पिबतो गुणवस्य तदाह—एवं तहींति । अशेषकमैत्यागस्य गुणवस्वेऽपि प्रागुक्तन्यायेन तदयो-गात्तस्याशक्यानुष्टानतेति शङ्कते—सत्यमिति । चोद्यमेव विवृण्वन्नाच विभजते - किमिति । सत्त्वादिगुणवदात्मनो निसमचित्रत्वेनाशेषतस्तेन न कर्म स्रक्त शक्य नापि रूपविज्ञानचेदनासंज्ञासस्कारसञ्चाना क्षणध्वसिना स्कन्धानामिव कियाकारकभेदाभावात्कारकस्थैवात्मन कियात्विमत्युक्ते कर्माशेषतस्यक्त शक्यमुभयत्रापि स्वभावभङ्गादिस्याह-

३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्घरी)।
त्यर्थः ॥ ४७ ॥ किच सहुर्जं स्वाभाविक क्षात्र कर्म सदोष हिसामिश्रमपि न त्यजेत् । हि यसात्सर्वारम्भाः सर्वाणि
अ मञ्चसदनीन्याक्या ।

विहित्तिहिंसादेर्न प्रत्यवायहेतुल परधर्मश्च भयावह सामान्यदोषेण च सर्वकर्माण दुष्टानि तस्मादज्ञो वर्णाश्रमाभिमानी हे कौन्तेय, सहज खभावज कर्म सदोषमिप विहित्तिहिंसायुक्तमिप ज्योतिष्टोमयुद्धादि न खजेदन्त करणग्रुद्धे प्राग्भवानन्यो वा। नद्यनात्मज्ञ कश्चित्क्षणमिप कर्माण्यकृला स्थातु शकोति। नच परधर्माननुतिष्ठक्रिप दोषान्मुच्यते। सर्वारम्भा खधर्मा

#### ५ भाष्योक्तर्षदीपिका।

शक्य सक्तु कर्माण्यशेषत ' इत्यनात्मक्नेनाकर्मनिष्ठताया संपादियितुमशक्यलात् ॥ ४७ ॥ अत सहज जन्मनैवोत्पन्न स्वभावज कर्म न सजेत् । कुन्तीपुत्रेण क्षत्रियवरेण लया युद्धे अपलायनादि सहजं कर्म न साज्यमिति सबोधनाशय । दोषवत्सहजमि कर्म परिस्रज्य निर्दोषमन्यदीय कर्म कुतो नाश्रयणीयमित्साशक्का दोषरिहतस्य कर्मणएवाभावादिसाह—सर्वारम्भा हि

#### ६ श्रीघरीज्याख्या ।

सांख्यदृष्ट्या स्वधमें दिसाळ्याणं दोष मत्वा परधर्म श्रेष्ठ मन्यसे तिहं सदोषत्व परधमेंऽपि तुक्यमित्याशयेनाह—सहजमिति 1

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कर्मणोऽशेषतस्त्यागो न संभवति । अथ तृतीयोऽपि पक्षो यदा करोति तदा सिक्रयं वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रयं वस्तु तदेव । तत्रैव सित शक्य कर्माशेषतस्त्यक्तम् । अय त्वस्मिस्तृतीये पक्षे विशेषो न नित्यम्बलित वस्तु नापि क्रियेव कारकं किं तिई व्यवस्थिते द्रव्येऽविद्यमाना कियोत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शुद्ध द्रव्यं शक्तिमद्वतिष्ठत इत्येवमाहुः काणादास्तदेव च कारकिमित्यस्मिन्पक्षे को दोष इति, अयमेव तु दोषो यतस्त्वभागवतं मतिमदं कथं ज्ञायते, यत आह भगवात्रासतो विद्यते भाव इत्यादि । काणादानां ह्यसतो भावः सतस्राभाव इतीदं मतम् । अभागवतत्वेऽपि न्यायवचेत्को दोष इति चेत् । उच्यते, दोषवित्वद सर्वप्रमाणविरोधात् । कथम्, यदि ताबद्वयणुकादि द्रव्य प्रागुत्पत्तेरत्यन्तमेवासदुत्पन्नं च स्थितं कंचित्काल पुनरत्यन्तमेवासत्वमापद्यते । तथाच सत्यसदेव सज्जायते सदेवासत्त्वमापद्यतेऽभावो भावो भवति भावश्चाभाव इति । तत्राभावो जायमानः प्रागुत्पत्तेः शश्चविषाणकत्यः समवाय्यसमवायिनिमित्तात्वयं कारणमपेक्ष्य ज्ञायत इति । न चैवमभाव उत्पद्यते कारण वापेक्षत इति शक्यं वक्तं, असता शश्वविषाणादीनामदर्शनात् । भावात्मकाश्चेद्धद्याद्य उत्पद्यमानाः किंचिद्भिव्यक्तिमात्रकारणमपेक्ष्योत्पद्यन्त इति शक्यं प्रतिपत्तम् । सत्य-विवासत्य सद्भावे सतश्चास्त्रावे न कचित्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः कस्यचित्स्यात् । सत्य-देवासदसदेविति निश्चयानुपपत्ते । किचोत्पद्यत इति द्यणुकादेर्द्रव्यस स्वकारणसत्तासंबन्धमादुः । प्रागुत्पत्तेश्चासत्यस्वकारणव्यापारमपेक्ष्य स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवायलक्षणेन प्रागुत्विश्वासत्वात्वापारमप्त्रात्वकारणयापारमपेक्ष्य स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवायलक्षणेन

#### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

डमयशेति । पक्षद्वयानुरोधेनाशेषकर्मत्यागायोगे वैशेषिकश्चोदयति अशेति । कदाचिदातमा सिक्रयो निष्क्रयश्च कराचिदिति स्थिते फलितमाह—तन्नेति । उक्तमेव पक्ष पूर्वोक्तपक्षद्वयाद्विशेषदर्शनेन विशदयति—अय त्विति । आगमापायित्वे क्रियायासहतो द्रव्यस्य कथ स्थायितेत्याशङ्क्याह—शुद्धमिति । क्रियाशक्तिमन्वेऽपि क्रियावन्वाभावे कथ कारकत्व क्रियां कुर्वेत् कारण कारकमित्यभ्युपगमादित्याशङ्क्याह-तदेवेति । क्रियाशक्तिमदेव कारक न क्रियाधिकरण परस्पराश्रयादित्यर्थ । वैशेषिकपक्षे दोषाभावादस्ति सवैं स्वीकार्यतेत्व्यपसहरति-इत्यसिन्निति । भगवन्मतानुसारित्वाभावादस्य पक्षस्य त्याज्यतेति दूषयति -अयमेवेति । भगवन्मताननुसारित्वमस्याप्रामाणिकमिति शक्कते—कथिसिति । भगवद्वचनमुदाहरन् परपक्षस्य तद्वुगुणत्वाभावमाह—यत इति । परेषामपि मतमेतद्वु-गुणसेव कि न सादिलाशक्काह—काणादाना हीति । भगवन्मतानुगुणत्वाभावेऽपि न्यायानुगुणत्वेन दोषरहित काणादाना मतसुपादेयमेव तर्हि काणादमतविरोधादुपेक्ष्यते भगवन्मतमिति शङ्कते—अभागवतत्वेऽपीति । न्यायव-स्वमसिद्धमिति दूषयति—उच्यत इति । सर्वप्रमाणानुसारिणो मतस्य न तद्विरोधितेत्याक्षिपति—कथिसिति । वैशे-विकसतस्य सर्वप्रमाणविरोध प्रकटयन्नादौ तन्मतमनुवद्ति—यदीति । असतो जन्म सतश्च नाश इति स्थिते फलित-माह—तथाचेति । उक्तमेव वाक्य व्याकरोति—अभाव इति । सदेवासन्तमापद्यत इत्युक्त व्याचष्टे—भावश्चेति । इति मतमिति रोष । तत्रैवाभ्युपगमान्तरमाह—तत्रेति । प्रकृत मत सप्तम्यर्थ । इत्यभ्युपगम्यत इति रोष । भरकीयमभ्युपगम दूषयति—नचेति । एवमिति परपरिभाषानुसारेणेलर्थ । अदर्शनादुत्पत्तेरपेक्षायाश्चेति शेष । कथ तर्हि त्वन्मतेऽपि घटादीना कारणापेक्षाणामुत्पत्तिनं हि भावाना कारणापेक्षोत्पत्तिर्वा युक्तेति तन्नाह—भावेति । घटादीनामसात्यक्षे प्रागपि कारणात्मना सतामेवाव्यक्तनामरूपाणामभिव्यक्तिसामग्रीमपेक्ष्य पृथगभिव्यक्तिसंभवाञ्च किचिद्नवद्यमित्यर्थ । असत्कार्यवादे दोषान्तरमाह--किंचेति । परमते मानमेयव्यवहारे क्वचिदपि विश्वासो न कस्यचिदित्यत्र हेतुमाइ—सत्सदेवेति । नहि सत्तथैवेति निश्चित तस्यैव पुनरसत्त्वप्राप्तेरिष्टत्वाज्ञ चासत्तथैवेति निश्चयसस्येव सत्त्वप्राप्तेरुपगमादतो यन्मानेन सदसद्वा निर्णीत तत्त्रथेति विश्वासाभावान्मानवैफल्यमित्यर्थ । इतश्चा-सकार्यवादो न युक्तिमानित्याह—किंचेति । तदेव हेत्वन्तर स्कोरियतु परमतमनुवद्ति—उत्पद्यत इतीति । परकीयं वचनमेव व्याचष्टे-प्रागिति । सबद्ध सदिव्यनेन कारणसबन्धे सति कार्यस्य सत्तासबन्धो भवतीत्युक्तं ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

परधर्माश्व सर्वे हि यसाहोषेण त्रिगुणात्मकलेन सामान्येनावृता व्याता सदोषा एव । तथाच प्राव्याख्यात 'परिणामतापस-स्कारैर्गुणगृत्तिविरोधाच दु खमेव सर्वे विवेकिन ' इति । तसादगत्यानात्मज्ञ कर्माण कुर्वेन्विषजक्रमिरिव विष सहज कर्म ५ माच्योत्कर्वदीपिका ।

यसादारभ्यन्त इत्यारम्भा 'सर्वकर्माणि त्रिग्रुणात्मकलात्सहजेन धूमेनामिरिवावृता व्याप्ता सदोषा इत्यर्थ । तथाच सहजस्य १ श्रीधरीव्याक्या।

सहज स्त्रभावित कर्म सदोषमाप न त्यजेत्। हि यसात् सर्वेऽप्यारम्भाः दृष्टादृष्टार्थान सर्वाण्यपि कर्माणि दोषेण केनिव्यदावृता

#### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्कारणसमवेतं सद्भवति । तत्र वक्तव्यं कथमसतः सत्कारणं भवेत्संबन्धो वा केनचित् स्यात् । निं वन्ध्यापुत्रस्य सता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्प्रमाणतः करपयितुं
शक्यम् । नतु नैव वैशेषिकैरभावस्य संबन्धः करुपते द्यणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समवायलक्षणः संबन्धः सतामेवोच्यत इति । न संबन्धात्पाक्सस्वानभ्युपगमात् । निं वैशेषिकैः
कुलालदण्डचकादिव्यापारात्प्राग्धटादीनामस्तित्वमिष्यते । नच मृद् पव घटाद्याकारप्राप्तिमिच्छन्ति । ततश्चासत पव संबन्धः पारिशेष्यादिष्टो भवति । नन्वसतोऽपि समवायलक्षणः संबन्धो
न विषद्धः । न, वन्ध्यापुत्रादीनामदर्शनात् । घटादेरेव प्रागमावस्य स्वकारणसंबन्धो भवति न वन्ध्यापुत्रादेः, अभावस्य तुर्व्यत्वेऽपीति विशेषोऽभावस्य वक्तव्यः । पकस्यामावो द्वयोरभावः सर्वस्याभावः
प्रागमावः प्रध्वसामाव इतरेतराभावोऽत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न केनचिद्विशेषो दर्शयितु शक्यः ।
असति च विशेषे घटस्य प्रागमाव पव कुलालादिभिर्घटमावमापद्यते संबध्यते च मावेन कपा
लाख्येन, स्वकारणेन सर्वव्यवहारयोग्यश्च भवति नतु घटस्यैव प्रध्वसामावोऽभावत्वे सत्यपीति
प्रध्वसाद्यभावाना न कचिद्यवहारयोग्यश्च भवति नतु घटस्यैव प्रध्वसामावोऽभावत्वे सत्यपीति
प्रध्वसाद्यभावाना न कचिद्यवहारयोग्यत्व प्रागमावस्यैव द्यणुकादिद्वव्याख्यसोत्परपादिव्यवहाराईत्वमित्येतदसमञ्जसमभावत्वविशेषाद्यन्तप्रध्वंसाभावयोरिव । नतु नैवास्माभिः प्रागमावस्य भावा
पत्तिष्ठच्यते । भावस्यैव हि तर्दि भावापित्तर्थेथा घटस्य घटापित्तः पटस्य वा पटापितः । पतद्प्य
भावस्य भावापित्वदेव प्रमाणविष्यम् । सांख्यसापि यः परिणामपक्षः सोऽप्यपूर्वधर्मोत्पत्ति

### २ आनन्द्रिगरिज्याख्या।

तदेव स्फुटयति—कारणेति । परमतमेवमनुभाष्य दूषयति—तत्रेति । कार्यस्यासतोऽपि कारणं संभवति तस्य च कार्येण सबन्ध सिध्यतीत्याशक्र्याह-नहीति । असन्वादेवासत सबन्धाभावे कारणस सतोऽपि न तेन सबन्धो- इत्मात शक्यते सदस्तो सबन्धासभवादिस्यर्थ । कार्यस्यास्यन्तासत्त्वानभ्युपगमात्कारणसंबन्ध स्वादिति शङ्कते— निन्वति । सतामेव ब्रणुकादीना कारणसबन्ध शक्कित दृषयति—न सबन्धादिति । अनभ्युपगममेव विशद-यति—नहीति । सदेव कारण कार्याकारमापद्य कार्यव्यवहार निर्वहतीत्वभ्युपगमान्नात्ति सबन्धानुपपत्तिरित्याशङ्क्या-पराद्धान्तानमैवभित्याह-नचेति । कार्यस्य कारणसबन्धारपूर्वं सत्त्वाभावे परिशेषसिद्धमर्थं दर्शयति-ततश्चेति । तन्न चानुपपत्तिरुक्तेति शेष । सबन्धिनो सदसतोरेवासंयोगेऽपि समवाय सदसतो सभवेदिति तस्य नित्यत्वादन्य-तरसबन्धाभावेऽपि स्थितेरावश्यकत्वादिति शङ्कते—नन्विति । सद्सतोर्भिथ सबन्धस्यादृष्टत्वान्नेति निराचष्टे— न वन्ध्येति । घटादिप्रागभावस्यात्यन्ताभावस्वाभावाद्धन्ध्यापुत्रादिविरुक्षणतया स्वकारणसबन्ध सिध्यतीत्याशङ्क्याह-घटादेरिति । उभयत्राभावस्वभावाविशेषेऽपि कस्यचित्कारणसबन्धो नेतरसेति विशेषे हेरवभावास प्रागभावस्य कारणसंबन्ध संभवतीत्यर्थ । घटादिमागभावस्य समितियोगिकस्व वन्ध्यापुत्रादेनैविमिति विशेषमाशङ्क्य दृषयति— एकस्येति । प्रागभावस्यैवप्रध्वसाभावादेरपि सप्रतियोगिकत्वाविद्येषे स्वकारणेन सबन्धाविद्येष स्वादिसर्थे । प्रागभावप्रध्वसाभावयोविंशेषाभावे फलितमाह—असति चेति । कपालशब्दो घटकारणीभृतसृद्वयविषय'. सर्वो व्यवहारो घटाश्रितो जन्मनाशादिव्यवहार । प्रध्वसाभावस्तु घटस्यैवाभावत्वे सत्यपि न घटत्वमापद्यते नापि कारणेन सबध्यते न चोलस्यादिव्यवहारयोग्यो भवतीत्येतद्युक्त प्रागभावेनात्य विशेषाभावादित्याह—नत्विति । असमञ्जसमित्यनेनेतिशब्द सबभ्यते । असमञ्जसान्तरमाह-प्रध्वसादीति । अन्योन्याभावात्यन्ताभावावादि-पदार्थी । क्वचिदिति देशकाळयो प्रहण, व्यवहारो जन्मादिरेव, प्रागभावो नोत्पस्यादिव्यवहारयोग्योऽभावत्वास्प्रध्वंसा-दिवदित्यर्थ । प्रागभावस्य घटाभावानभ्युपगमादनुमान सिद्धसाधनमिति शक्कते—निवृति । अभावस्य भावापत्त्य-नभ्युपगमे भावसीव भावापत्तिरित्यनिष्ट सादिति दूषयति—भावसीवेति । तस तदापत्तेरयोग्यत्वे दृष्टान्तमाह-यथेति । अभावस्य भावापत्तिरनिष्टेति दार्धान्तिक स्पष्टयति—एतद्पीति । आरम्भवादोक्त दोष परिणामवादेऽपि सचारयति—सांख्यस्येति । धर्म परिणाम । असतोऽपूर्वपरिणामस्योत्पत्ते सतश्च पूर्वपरिणामस्य नाशादसदसदेव

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

युद्धादि त्रिगुणात्मकलेन सामान्येन बन्धुवधादिनिमित्तलेन विशेषेण च सदोषमपि न खजेत् । सर्वकर्मेखागासमर्थंसात् । ५ आप्योत्कर्षदीपिका ।

स्वधर्मीख्यस्य कर्मणः परित्यागेन परधर्मी जुष्ठानेऽपि सर्वकर्मणा दोषवत्त्वाद्दोषान्नैवसुच्यते । भयावद्दश्च परधर्मे । नच शक्यतेऽहैं-६ श्रीधरीव्याख्या ।

क्याता एव । यथा सहजेन धूमेनामिरावृतस्तहत् । अतो यथामेर्थूमरूप दोषमपाकृत्य प्रताप एव तमःशीतादिनिवृत्तये सेन्यते तथा

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विनाशाङ्गीकरणाद्वैशेषिकपक्षात्र विशिष्यते । अभिव्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणेऽज्यक्तिकारोभाव्ययोगिक्यक्तिकारोभाव्ययोगिक्यक्तिकार्याक्षेत्रयोक्ष्यक्तिकार्याक्षेत्रयोगिक्यक्तिकार्याक्ष्यकार्यक्ष्यक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्ष्यक्षित्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्षयात्मिक्ष्यक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्ष्यक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्यवित्यवित्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्यत्यवित्यवित्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्रयात्मिक्षेत्

### २ आनम्द्गिरिक्याख्या।

सच सदेवेति व्यवस्थात्रापि दुर्घटेत्रार्थे । नतु कार्यं कारणात्मना प्रागपि सदेवाव्यक्तं कारकथापाराद्याज्यते तेन व्यक्तयव्यक्तयोर्जन्मनाशव्यवहारान्मतान्तराद्विशेषसिद्धिसत्राह—अभिव्यक्तीति । कारकव्यापारात्रागनभिव्यक्तिवद-भिद्यके सत्त्वमसत्त्व वा सत्त्वे कारकद्यापारवैयर्थ्यात्तद्विषयप्रमाणविरोधो द्वितीये पक्षान्तरवढसन्तासतस्तिवर्स-त्वायोगे स एव दोष कारकव्यापारादर्ध्वं व्यक्तिवदव्यक्तेरपि सत्त्वे स एव दोषोऽसत्त्वेपि सत्तोऽसत्त्वानङ्गीकारान्मान-मेयव्यवहारे न कापि विश्वास सत्सदेवासदसदेवत्यनिर्धारणाहित्यर्थ । साख्यपक्षप्रतिक्षेपन्यायेन पक्षान्तरमपि प्रति-क्षिप्तमित्याह-प्तेनेति । कारणसैव कार्यरूपापत्तिरूपत्तित्तसैव तद्रपत्यागेन खरूपापत्तिर्गश इस्रेतदपि न पूर्वरूपे स्थिते नष्टे च परस्य पररूपापत्तेरतुपपत्ते , न च प्राप्त रूप स्थितेन नष्टेन वा स्यक्त शक्यमित्यर्थ । भारम्भवादे परिणा मवादेषु चोत्पत्त्यादिव्यवहाराज्यपत्तौ परिशेषायात दर्शयति—पारिशैष्यादिति । एकस्यानेकविधविकल्पाज्यपत्ति-माशङ्काह—अविद्ययेति । असापि मतस्य भगवन्मतानुरोधित्वाभावादविशिष्टा स्राज्यतेसाशङ्काह—इतीद-मिति । उक्तमेव भगवन्मत विशद्यति—सृत्प्रत्ययस्येति । सदेकमेव वस्तु स्यादिति शेष । इतरेषा विकार-प्रसयाना रजतादिधीवदर्थव्यभिचारादविषया तदेव सद्वस्त्वनेकधा विकल्प्यत इस्राह—व्यभिचाराचेति । इति मत श्लोके दर्शितमिति सबन्ध । आत्मनश्चेदविकियत्व भगवतेष्ट तर्हि सर्वकर्मपरित्यागोपपत्ते सहजस्यापि कर्मण-स्त्यागसिद्धिरिति शङ्कते—कथमिति । किं कार्यकारणात्मना गुणानामकिंपताना किंपताना वा कर्म धर्मरवेनेष्ट द्विधापि नि शेषकर्मत्यागो विदुषोऽविदुषो वा नाद्य इत्याह—यदीत्यादिना । अविधारोपितमेव गुणशब्दितकार्य-कारणारोपद्वारा कर्मेति शेष । द्वितीयं प्रत्याह—विद्वास्तिवति । आरोपशेषवशाद्विद्वषोऽपि नाशेषकर्मत्यागसिद्धि-रिखाशक्काह-अविद्यति । तामेवाजुपपत्ति दृष्टान्तेन स्पष्टयति-नहीति । विदुषोऽशेषकर्मेखागे पाञ्चमिकमपि वचोऽनुकूल्मित्याह—एवंचेति । अविद्रुष सर्वकर्मत्यागायोगे च प्रकृताध्यायस्थमेव वाक्यमनुगुणमित्याह—स्वे स्व इति । वाक्यान्तरमपि तत्रैवार्थे युक्तार्थमिलाह—स्वकर्मणेति ॥ ४८ ॥ विदुषः सर्वकर्मलागेऽपि नाविदुषस्तये-त्युक्तम्, इदानीमुक्तमनुद्यानन्तरस्थोकतात्पर्यमाह-या च कर्मजेति । चोऽवधारणार्थी भिन्नकमो वक्तव्य इत्यत्र ३ नीलकण्डच्याख्या (चतुर्धरी)।

कर्माणि दोषेण हिंसादिना आदृता एव । यसाच परधर्मो भयावहस्तसात्स्वकर्म न त्यजेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ स्वकर्म-

सर्वकर्मलागसमर्थे चुद्धान्त करणस्त्यजेदैवेत्वसिप्राय ॥ ४८ ॥ क पुन. सर्वकर्मलागसमर्थो यो नित्यानित्यवस्तुविवेकजेन नेहामुत्रार्थभोगवैराग्येण शमदमादिसपन्न कर्मजा सिद्धिमञ्जद्धिपरिक्षयद्वारा मुमुश्च ग्रुद्धब्रह्मात्मैक्यिज्ञासा प्राप्त स खेष्टमो-श्रहेतुनह्मात्मैक्यज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यश्रवणादि कर्तुं सर्वविक्षेपनिष्टत्या तच्छेषभूत सर्वकर्मसन्यास श्रुतिस्मृतिविहित कुर्या-देव । 'तसादेवविच्छान्तो दान्त उपरतिक्षिद्ध समाहितो भूलात्मन्येवात्मान पश्येत् इति श्रुते । 'सल्यानृते सुखदु खे वेदानिमं लोकममुं च परिल्यज्यात्मानमन्विच्छेत्' इति स्मृतेश्च उपरतस्त्यक्तसर्वकर्मा भूलात्मान पश्येदात्मदर्शनाय वेदान्तवा-

#### ५ माप्योत्कर्षदीपिका ।

मानोषतः कर्म खक्तुं वतस्तस्मान खजेदिस्वर्थः ॥ ४८ ॥ ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणायाः कर्मजाया सिद्धेः फलभूतां ज्ञाननि-६ श्रीवरीक्याक्या ।

कर्मणोऽपि दोषांश विद्याय गुणांश एव सत्त्वशुक्रये सैन्यत इत्यर्थ ॥ ४८ ॥ नगु कथ करीण क्रियमाणे दोषांशप्रदाणेन गुणांश एव

# असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कम्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ ४९॥

१ श्रीमच्छाकर भाष्यम् ।

सिद्धिकतः श्रानिष्ठायोग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कम्येसिद्धिर्श्वानिष्ठालक्षणा वक्तव्येति श्लोक आरभ्यते—असक्तबुद्धिरिति । असक्ता सङ्गरिहता बुद्धिरन्तःकरणं यस्य सोऽसक्तबुद्धिः सर्वत्र पुत्रदारादिष्वासिक्तिनिमित्तेषु, जितात्मा जितो वशीकृत आत्मान्तःकरणं यस्य स जितात्मा विगतस्पृहो विगता स्पृह्वा तृष्णा देहज्ञीवितमोगेषु यसात्स विगतस्पृहः। य प्वभूत आत्मञ्चः स नैष्कम्येसिद्धि निर्गतानि कर्माणि यसान्निष्क्रयत्रह्मात्मसंबोधात्स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कम्यं नैष्कम्यं च तिसद्धिश्च सा नैष्कम्यंसिद्धिः नैष्कम्यंस्य वा सिद्धिनिष्क्रयात्मसक्ष्णावस्थानलक्षणस्य सिद्धिनिष्पत्तिस्तां नैष्कम्यंसिद्धि परमा प्रकृष्टा कर्मजसिद्धिवलक्षणा सद्योमुक्त्यवस्थानरूपां संन्यान्सेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्मसंन्यासेनाधिगच्छति प्राप्नोति। तथाचोक्तं 'सर्वकर्माण

#### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

संबध्यते । साधनान्युपदिशक्षेष्कम्यैसिद्धि व्यपदिशति—असक्तेति । पुत्रादिविषये चेतस सङ्गाभावेऽपि तस्या-स्वाधीनत्वमाशङ्काह—जितात्मेति । असक्तिमुक्त्वा स्प्रहाभाव वदता पुनरुक्तिरिष्टेत्याशङ्काह—देहेति । उक्त-भन्षं तत्फल लम्भयति—य प्वभिति । कर्मणा निर्गतौ हेतुमाह—निष्क्रियेति । सम्यग्ज्ञानार्थत्वेन नैष्कर्म्य-सिद्धिशब्द व्याख्यायार्थान्तरमाह—नैष्कर्म्यस्येति । प्रकर्षमेव प्रकटयति—कर्मजेति । सन्यासस्य श्रुतिस्मुत्योः

#### ३ नीलकण्ठव्यारया (चतुर्धरी)।

णामीश्वरे समर्पण कर्तव्यमित्युक्तवानन्तरश्लोकद्वयेन स्वकर्मणामावश्यकत्वमुक्तवा तेषा परमेश्वरेऽपेणेन कि फल सादिन्त्यत आह—असक्तेति । सन्यासेन 'कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेऽर्जुन । सङ्ग त्यक्तवा फल चैव स त्यागः सान्तिको मतः' इति पूर्वोक्तेनामुख्यसान्तिकत्यागेन । असक्तबुद्धिः पुत्रदारादिषु सक्तिपदेषु आसक्तिवर्जिता बुद्धि-र्यस्य सोऽसक्तबुद्धिः विरक्त इत्यर्थ । अतएव जितात्मा शान्तिचित्तः । विगतस्पृहः विशेषेण गता स्पृहा तृष्णा यसं ताहशो भूत्वा नैष्कर्म्यसिद्धिं कात्क्र्येन स्वरूपतः कर्मत्यागलक्षणा पारित्राज्यसिद्धं परमा पूर्वोक्तामुख्यत्यागापेक्षयाति-

#### ४ मधुसूदुनीव्याख्या।

क्यानि विचारयेदिति श्रुत्थर्थं । एतादश एव 'ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वमेति' इति श्रुत्या धर्मस्कन्धत्रयविकक्षणत्वेन प्रतिपादित परमहसपरिवाजक एतमहसपरिवाजक कृतकृत्य गुरुमुपत्यत्य वेदान्तवाक्यविचारसमर्थों यमुद्दिश्य 'अयातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादिचतुर्लक्षणमीमासा भगवता बादरायणेन समारिम्म । कीदशोऽसावित्याह—सर्वत्र पुत्रदारादिषु सक्तिनिमित्तेष्वप्यसक्त- बुद्धिरहमेषा ममैत इत्यभिष्वद्वरहिता बुद्धिर्यस्य स । यतो जितातमा विषयेभ्य प्रत्याहत्य वशीकृतान्त करण । विषयरागे सित क्य प्रत्याहरण तन्नाह—विगतस्पृह , देहजीवितभोगेष्विप वाक्यारिहित सर्वदृश्येषु दोषदर्शनेन नित्यबोधपरमानन्द- क्ष्ममोक्षगुणदर्शनेन च सर्वतो विरक्त इत्यर्थं । य एव श्रुद्धान्त करण 'स्कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दित मानव ' इति वचनप्रतिपादिता कर्मजामपरमा सिद्धिं ज्ञानसाधनवेदान्तवाक्यविचाराधित्रारलक्षणा ज्ञाननिष्ययोग्यता प्राप्त स सन्यासेन विद्यायज्ञोपवीतादिसहितसर्वकर्मत्यागेन हेतुना तत्पूर्वकेण विचारेणेत्यर्थं । नैष्कर्म्यसिद्धिं निष्कर्मे ब्रह्म तद्विषय विचारपरिनिष्यत्र ज्ञान नैष्कर्म्यं तद्वपा सिद्धिं परमा कर्मजाया अपरमसिद्धे फलभूतामधिगच्छिते साधनपरिपाकेण प्राप्नोति । अथवा सन्यासेनेतितथभूतलक्षणे नृतीया । सर्वकर्मसन्यासक्त्या नैष्कर्म्यसिद्धिं ब्रह्मसाक्षात्कारयोग्यता नैर्गुण्यलक्षणा सिद्धिं परमां भाष्योक्षविष्रा ।

ष्ठालक्षणां नैष्कर्म्यसिद्धिमाह—असक्तेति । सर्वत्र सिक्तिनिमित्तेषु पुत्रदारादिष्वसक्तबुद्धिरसक्ता सङ्गरिहता बुद्धिरन्त करण यस्य स यतो जितो वशीकृत आत्मान्त करण यस्य स जितात्मा । अतएव विगता स्ट्रहा देहजीवनभोगेषु तृष्णा यस्मात्स य एवभूत आत्मज्ञ स नैष्कर्म्यसिद्धिं निर्गतानि कर्माण यस्मात् निष्क्रयात्मसबोधात् स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्करम्य तच्च तिसिद्धिश्च सा नैष्कर्म्यस्य निष्क्रयात्मसबह्मपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिनिर्द्रितिरिति वा ता परमा कर्मजाया सिद्धे प्रकृष्टां सद्योमुक्तयवस्थानहम्मा सन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्मसन्यासेनाधिगच्छिति प्राप्नोति । तदुक्त 'सर्वकर्माण मनसा सन्यस्थासे

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

संपत्स्यत इत्यपेक्षायामाइ—असक्तिति । असक्ता सङ्गशून्या बुद्धियस्य, जितात्मा निरहकार , विगतस्यहो विगता स्पृष्टा फळविषयेच्छा यसात्स प्रवभूतेन 'स त्याग सान्त्रिको मत' इत्येन पूर्वोक्तेन कमीसक्तितत्फळयोस्त्यागळक्षणेन सन्यासेन नैष्कर्म्यीसिद्धं सर्वकर्मनिष्टित-कक्षणा सन्वशुद्धिमिषणच्छति । यद्यपि सङ्गफळयोस्त्यागेन कमीनुष्ठानमपि नैष्कर्म्यमेन, कर्तृत्वाभिनिनेशासावात् । तदुक्तम्—'नैव किन्नि-

# सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध मे । समासेनैव कौंन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते' इति ॥ ४९ ॥ पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेनेश्वराभ्यर्चनक्षेण जनितां प्रागुक्तलक्षणा सिद्धिं प्राप्तस्योत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा नैष्कर्म्यलक्षणा सिद्धियेन क्रमेण भवति तद्वक्तव्यमित्याह—सिद्धिमिति । सिद्धिं प्राप्तः स्वकर्मणेश्वरं समभ्यर्च्य तत्प्रसाद्जां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धिं प्राप्तः, सिद्धिं प्राप्त इति तद्गुवाद् उत्तरार्थः । किं तदुत्तर यद्थोंऽनुवाद् इत्युच्यते । यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठाक्ष्पण ब्रह्म परमान्त्मामामोति तथा तं प्रकार ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिकमं मे मम वचनान्निवोध त्वं निश्चयेनावधारयेत्येतत् । किं विस्तरेण नेत्याह समासेनैव संक्षेपेणैव हे कौन्तेय । यथा ब्रह्म प्रामोति तथा निवोधिति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्मप्राप्तिस्तामिदंतया द्शियतुमाह—निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । निष्ठा पर्यवसानं परिसमाप्तिरित्येतत् । कस्य ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः । कीहशी सा, याहशमात्मज्ञानम् । कीहक्त तत्, याहश आत्मा । कीहशोऽसौ, याहशो भगवतोक्त उपनिषद्वाक्येश्च न्यायतश्च । ननु

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

सम्यादर्शनत्वाप्रसिद्धेरयुक्त तादात्म्यमिलाशङ्क्य पक्षान्तरमाह—तत्पूर्वकेणेति । संन्यासान्नैष्कम्यंप्राप्तिरित्यत्र वाक्योपक्रमानुकूल्यमाह—तथाचेति ॥ ४९ ॥ ज्ञानप्राप्तियोग्यतावतो जातसम्यग्ध्यसत्फलप्राप्तौ मुक्तावुक्तायां वक्तव्यशेषो
नास्तीत्याशङ्क्याह—पूर्वोक्तेनेति । क्रमाख्य वस्तु तदित्युच्यते । सिद्धि प्राप्त इत्युक्तमेव कस्मादन्यते तत्राह—
तद्गुवाद इति । उत्तरमेव प्रश्नपूर्वक क्फोरयति—किं तदित्यादिना । ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिक्रमस्य विसरेणोक्तौ
दुर्वोधत्वमाशङ्क्य परिहरति—किमिति । चतुर्थपादस्य पूर्वेणासङ्गतिमाशङ्क्याह—यथेति । निष्ठाया सापेक्षत्वान्ध्यतिसबन्धि प्रतिनिर्देष्ट्यमिलाह—कस्येति । या ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा सा प्रकृतस्य ज्ञानस्य निष्ठेलाह—ब्रह्मेति ।
तस्य परा निष्ठा न प्रसिद्धेति कृत्वा साधनानुष्ठानाधीनतया साध्येति मत्वा पृच्छति—कीदशीति । प्रसिद्धमारम
ज्ञानमनुक्ष्य ब्रह्मज्ञानिष्ठा सुज्ञानेलाह—यादशमिति । तत्रापि प्रसिद्धिरसिद्धेति शङ्कते—कीदगिति । अर्थनैव
विशेषो हीति न्यायेनोत्तरमाह—यादश इति । तस्मिक्रपि विप्रतिपत्तरप्रसिद्धिमभिसधाय पृच्छति—कीदश
इति । अगवद्वाक्यान्युपनिषद्वाक्यानि चाश्रित्य परिहरति—यादश इति । न जायते स्रियते वेलादीनि वाक्यानि ।

३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्थरी)।

श्रष्ठा न द्वेष्ट्यकुशल कर्मेति श्लोके व्याख्याता अधिगच्छति प्राप्तोति ॥ ४९ ॥ स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दती-त्येतत्प्रतिज्ञातस्प्रपादितम् । इदानी नैष्कर्म्यसिद्धिं प्राप्तोऽपि परित्राट् वशीकारसज्ञकवैराग्यवान् यथा ब्रह्म प्राप्तोति तथा वक्तु प्रतिजानीते—सिद्धिमिति । सिद्धिं नैष्कर्म्यसिद्धिं निबोध बुध्यस्व मे । मद्भचनात्समासेन सक्षेपेणैव हे अ मञ्चस्दनीच्याख्या ।

पूर्वेस्या सिद्धे सात्त्विक्या फलभूतामधिगच्छतीत्थर्थ ॥ ४९ ॥ प्रागुक्तसाधनसंपन्नस्य सर्वकर्मसन्यासिनो ब्रह्मज्ञानोत्पत्ती साधनकममाह—स्वकर्मणेश्वरमाराध्य तत्प्रसादजा सर्वकर्मत्यागपर्यन्ता ज्ञानोत्पत्तियोग्यताक्त्पा सिद्धिमन्त करणञ्चि प्राप्तो यथा ब्रह्म प्राप्नोति येन प्रकारेण द्यद्धमात्मान साक्षात्करोति तथा त प्रकार निबोध में मद्भचनादवधारयानुष्ठातुम् । किमति-विस्तरेण नेत्याह—समासेन सक्षेपेणैव नतु विस्तरेण हे कौन्तेय । तदवधारणे किं स्यादित्यत आह—निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ५ मान्योत्कर्ववीपिका ।

सुख वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्' इति ॥ ४९ ॥ पूर्वोक्तेन खकर्मानुष्ठानेनेश्वराभ्यर्चनक्षेण जनिता केवलज्ञाननि-ष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्थात्पन्नात्मविकेविज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठा नैष्कर्म्यलक्षणा प्रकृष्टा सिद्धिंगेन क्रमेण भवति त श्रावयिद्धमाह । सिद्धिं खकर्मणेश्वरमभ्यर्च्यं तत्प्रसाद्जा कायादीना ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धिं प्राप्त यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठाक्षपेण ब्रह्म परमात्मान प्राप्नोति तथा त प्रकारं ज्ञाननिष्ठाप्रप्तिकम मे मम वचनान्निबोध ल निश्चयेनावधारय । किं विस्तरेण, नैत्याह—समासेनैव सक्षेपेणेव । य प्रकारमाश्रित्य मातृगर्भेण न सबध्यते तिन्नबोधित योतनार्थं कौन्तेयेति सबोधनम् । प्रतिज्ञाता ब्रह्मप्राप्तिमिदन्तया दर्शयिद्धमाह—निष्ठेति । या ब्रह्मप्राप्तिर्श्वानस्य परा निष्ठा परा परिसमाप्तिः । 'अव्य-

६ श्रीषरीच्यास्या। स्करोमीति युक्तो मायेत तत्त्वित्' इस्रादिश्लोकचतुष्टयेन, तथाध्यनेनोक्तलक्षणेन सन्यासेन परमां नैष्कर्म्यसिद्धिम् 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुख वशी' इत्यवलक्षणां पारमहस्यापरपर्यायां प्राम्नोति ॥ ४९ ॥ एवमूतस्य परमहसस्य ज्ञाननिष्ठया महामावप्रकार-माह—सिद्धिं प्राप्त इति षद्भिः । नैष्कर्म्यसिद्धिं प्राप्त सन् यथा येन प्रकारेण महा प्राम्नोति तथा त प्रकार संक्षेपेणैव मे वन्न-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

विषयाकार ज्ञानं न विषयो नाष्याकारवानात्मेध्यते कचित्, नतु 'आदित्यवणी भारूपः ख्यंज्योतिः' इत्याकारवत्त्वमात्मनः श्रूयते, न तयोक्षपत्वप्रतिषेधार्थत्वात्तेषां वाक्यानाम् । द्रव्यगुणाद्याकार-प्रतिषेधे आत्मनस्तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थान्यादित्यवर्णभित्यादिवाक्यानि, अरूपमिति च विशेषतो रूपप्रतिषेधात् । अविषयत्वाच्च 'न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चश्चुषा पश्यति कश्च-नैनम् । अशब्दमस्पर्शम्' इत्याद्यैः । तस्मादात्माकार ज्ञानमित्यनुपपन्नम् । कथं तर्द्धात्मनो ज्ञानम् । सर्व हि यद्विषय ज्ञान तत्तदाकार भवति निराकारश्चात्मेत्युक्तम् । ज्ञानात्मनोश्चोभयोर्निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठति । न, अत्यन्तनिर्मलत्वस्वच्छत्वस्कृत्मत्वोपपत्तरात्मनो बुद्धश्चात्मसमनैर्मव्याद्यपपत्तरात्मचैतन्याकाराभःसत्वोपपत्तिः । बुद्ध्याभासं मनस्तदाभासानीन्द्रियाणीन्द्रियाभासश्च देहो-ऽतो लौकिकैर्देहमात्र पवात्मदृष्टिः क्रियते । देहचैतन्यवादिनश्च लोकायतिकाश्चैतन्यविशिष्टः कायः

#### २ आन दगिरिव्याख्या।

क्रस्थत्वमसङ्गत्वमित्यादिन्याय । ज्ञानस्य विषयाकारत्वादात्मनश्चाविषयत्वाद्नाकारत्वाच तदाकारज्ञानायोगादात्म-प्रसिद्धाविप नात्मज्ञानप्रसिद्धिरिति शङ्कते-निन्वति । आकारवरवमात्मन श्रुतिसिद्धमिति सिद्धान्ती शङ्कते-नन्वादित्येति । उक्तवाक्यानामन्यार्थत्वदर्शनेन पूर्ववादी परिहरति—नेत्यादिना । सप्रहवाक्य प्रपञ्चयति— द्रव्येति । इतश्राकारवत्त्वमात्मनो नास्तीत्याह-अरूप्रिति । यदात्मनो विषयत्वाभावात्तद्विषय ज्ञान न संभव-तीत्युक्त तद्वपपादयति अविषयत्वाचेति । आत्मनोऽविषयत्वे श्रुतिमुदाहरति नेत्यादिना । सदशे सम्य-ग्दर्शनविषयत्वायास्यात्मनो रूप न तिष्ठतीस्पर्थ । तदेव करणागोचरत्वेनोपपादयति—नेति । शब्दादिश्चन्यत्वाचात्मा विषयो न भवतीत्याह-अशब्दिमिति । आत्मनो विषयत्वाकारवस्वयोरभावे फलितमाह-तसादिति । ज्ञान-स्यात्माकारत्वाभावे सत्यात्मज्ञानमिति व्यपदेशासिद्धिरित्येकदेशी शङ्कते—कथं तर्हीति । कात्रानुपपत्तिरित्याश-क्काह—सर्व हीति । आत्मनोऽपि तर्हि विषयत्वेन ज्ञानस्य तदाकारत्व स्वादित्याशक्काह—निराकारश्चेति । आत्मनो विषयत्वराहित्य चकारार्थ । आत्मवत्तज्ज्ञानस्यापि तर्हि निराकारत्व भविष्यतीत्यत्राह-शानेति । तच्छब्दे-नात्मज्ञान गृद्धते । तस्य भावना पौन पुन्येनानुसन्धान तस्यानिष्ठा समाप्तिरात्मसाक्षात्कारदार्ढ्यं नचैतत्सर्थ-मात्मनो ज्ञानस्य वा निराकारत्वे सिध्यतीत्वर्थं । ज्ञानात्मनो साम्योपन्यासेन सिद्धान्ती समाधत्ते नेत्यादिना । यथोक्तसाम्यानुसारादात्मचैतन्याभासव्यासा ज्ञानपरिणामवती बुद्धि साभासबुद्धिव्यास मन साभासमनोव्यासानी-न्द्रियाणि साभासेन्द्रियव्यास स्थूखो देह । तत्र लौकिकआन्ति प्रमाणयति अत इति । आत्मदृष्टेदेहमात्रे दृष्टवा-त्तत्र चेतन्याभासव्यासिरिन्द्रियद्वारा कल्प्यत इन्द्रियेषु च तहृष्टिद्रश्नेनाच्चेतन्याभासवत्त्व मनोद्वारा सिध्यति मनसि चात्मदृष्टेश्चेतन्याभासवत्त्वं बुद्धिद्वारा क्रम्यते बुद्धौ चात्मदृष्टेरज्ञानद्वारा चैतन्याभासिद्धिरित्यर्थ । देहे लौकिक-मात्मत्वदर्शन न्यायाभावादुपेक्षितमित्याशङ्क्याह—देहेति । तथापि कथमिन्द्रियाणां न्यायहीनमात्मत्वमिष्टमित्या-३ नीलकण्डन्याख्या ( चतुर्घरी )।

कौन्तेय, या यत्प्राप्य ब्रह्म । विधेयापेक्ष स्नीत्वम् । ज्ञानस्य परा निष्ठा यद्पेक्षयाऽन्यज्ज्ञेय आन्तरतर नास्तीत्यर्थं, ध मञ्चसद्नीन्याकंगा।

ज्ञानस्य विचारपरिनिष्पन्नस्य निष्ठा परिसमाप्ति । यदनन्तरं साधनान्तरं नानुष्ठेयमस्ति । परा श्रेष्ठा सर्वान्सा वा साक्षान्मोक्षहे-५ आस्योक्कर्षदीपिका ।

क्तोयमचिन्लोयमविकार्योयमुच्यते'। 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत'। 'न जायते म्रियते वा' 'सदेव सोम्येद्यश्र आसीदेकमेवाद्वितीय' 'सल्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" (तत्त्वमित्यं इल्लादिभगवद्वाक्येश्वर्पनिषद्वाक्येश्वोक्त कृटस्थलमसङ्गलमिलादिन्यायाच्च प्रदर्शितो य आत्मा तस्य ज्ञान तु न साकारवस्त्वविषयकज्ञानवद्भवितुमईति । आत्मन आकारवत्त्वस्थानिष्टलात्। 'न सहशे तिष्ठति स्पमस्य न चक्षुषा पर्यति कश्चिदेनम्' 'अशब्दमस्पर्शमस्य' इल्लादिश्वते । 'आदिल्यणों भारूप स्वयन्योति ' इल्लादिवाक्यानि तु द्रव्यगुणावाकारप्रतिषेधे आत्मनस्तामोरूपले प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि । नन्वेव तिर्दे कथ निराकारस्थात्मनो ज्ञान यतो यद्विषय भवति यज्ज्ञान तत्त्वकारं ज्ञानात्मनश्चेभयोनिराकारलेन कथमात्मज्ञानस्य पोन पुन्येनानुसधानात्मका भावना निष्ठतिचेन् वुच्यते । आत्मज्ञानमिल्यात्मविषय ज्ञान न विधीयते, चैतन्यस्वरूपस्थात्मन सुप्रसिद्धलेनाज्ञात्तलाभावात् । निर्दे यस्य चैतन्यामानस्ता बुद्धादिदेहान्ते आत्मलभ्रान्तिकारण तस्याज्ञातल शक्य वक्तुम् । तस्माजामरूपायनात्माध्यारोपणनिवृत्तिरेच प्रयक्तेन कार्यो । बाह्याकारमेदनिवृत्तेरेवात्मखरूपावलम्बने कारणलात् । नात्मचैतन्यिवज्ञान तस्यात्मन्तप्रसिद्धलात् । नन्वस्यन्तप्रसिद्ध सुविद्येयम् भासम्भतममात्मभूतमप्यप्रसिद्ध दुविद्येयमितिद्रमन्यदिव ब्रह्म सर्वेषां कथ प्रतिभातीतिचेत् । अविद्याकत्विकत्मस्कपविशेषाका-पाद्वतुद्धिकताविवेकत्वात्तेषामिति गृह्यण । बाह्याकारिवृत्तन्त्तन्त्वद्धीनां विवेकतां तु लक्ष्यगुर्वात्मप्रसादाना नात्।परं स्वप्रसिद्धं प्रमित्रं

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

पुरुष इत्याहु', तथान्य इन्द्रियचैतन्यवादिनः । अन्ये, मनश्चैतन्यवादिनः । अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः । ततोऽप्यन्तरव्यक्तमव्याकृताख्यमविद्यावस्थमात्मत्वेन प्रतिपन्ना' केचित् । सर्वत्र हि बुद्ध्यादिदेहान्ते आत्मचैतन्याभासतात्मश्चान्तिकारणमित्यतश्च आत्मविषय ज्ञान न विधातव्य । किं तर्हि नामरूपाद्यः नात्माध्यारोपणनिवृत्तिरेव कार्या नात्मचैतन्यविज्ञानम्, अविद्याध्यारोपितसर्वपदार्थं । कारैरेव विशिष्ट् तया गृह्यमाणत्वात् । अतप्व हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञानव्यतिरेकेण वस्त्वेव नास्तीति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन । तसादविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र ब्रह्मणि कर्तव्य नतु ब्रह्मज्ञाने यत्नोऽत्यन्तप्रसिद्धत्वात् । अविद्याकिष्यतनामरूपविशेषाकारापद्धतः बुद्धित्वाद्यन्तप्रसिद्ध सुविज्ञेयमासन्नतरमात्मभूतमप्यप्रसिद्ध दुर्विज्ञेयमतिदूरमन्यदिव च प्रतिभात्यविविक्षनाम् । बाह्याकारनिवृत्तवुद्धीना तु लब्धगुर्वात्मप्रसादाना नातःपर सुस्न सुप्रसिद्ध सुविज्ञेयं स्वासन्नमस्ति । तथाचोक्त 'प्रत्यक्षावगम धर्म्यम्' इत्यादि । केचिन्तु पण्डितंमन्या निराकारत्वाद्यात्मवस्तु नोपैति बुद्धिरतो दुःसाध्या सम्यन्यमाणेष्वक्रतश्चमाणम्, तद्विपरीताना तु लौकिकन्त्राह्यप्रहितानामश्चतन्वहिर्विषयासक्तवुद्धीनां सम्यन्यप्रमाणेष्वक्रतश्चमाणम्, तद्विपरीताना तु लौकिकन्त्राह्यप्रहित्वन्ति सहिद्धिर्वितरा दुःसपाद्यात्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यानुपलब्धे । यथा चैतदेवमेव नान्यथेत्यवोचाम । उक्तं च भगवता 'यस्या जात्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मुनेः' इति । तसाद् बाह्याकारमेदवुद्धिनवृत्तिरेवात्मस्वरूपलक्ष्यने कारणम् । नह्यात्मा नाम कस्यचित्कदाः

#### २ आन दगिरिब्याख्या।

शक्काह—तथेति । तथापि मनसो यदात्मत्व तत्र्यायश्चन्यमित्याशक्काह—अन्य इति । बुद्धेरात्मत्वमपि न्यायो पेतमिति सूचयति—अन्ये बुद्धीति । देहादौ बुध्यन्ते परमात्मत्वबुद्धिर्नान्यत्रेति नियम वारयति—ततोऽपीति । तन्न हि साभासेऽन्तर्यामिणि कारणोपासकानामात्मत्वधीरस्तीत्वर्थ । बुद्धयादौ देहान्ते कौकिकपरीक्षकाणामात्मत्व भ्रान्तौ साधारण कारणमाह—सर्वेत्रेति । आत्मज्ञानस्य लौकिकपरीक्षकप्रसिद्धत्वादेव विधिविषयत्वमपि परेष्ट परास्तमित्याह—इत्यत इति । ज्ञानस्य विधेयत्वाभावे कि कर्तव्य दृष्टव्यादिवाक्यैरित्याशङ्क्याह—कितर्हाति । आत्मज्ञानस्याविधेयत्वे प्रागुक्तमत शब्दित हेतु विवृणोति—अविद्येति । देहेन्द्रियमनोबुद्वयव्यकैरुपलभ्यमानै सहोपलभ्यते चैतन्य नान्यथा तेषामुपलम्भो जडत्वादिखत्र विज्ञानवादिम्रान्ति प्रमाणयति अतएवेति । सर्वं क्रेय ज्ञानच्यासमेव ज्ञायते तेन ज्ञानातिरिक्त नास्त्येव वस्तु, समत हि स्वमदृष्ट वस्तु ज्ञानातिरिक्त नास्तीति ते आम्यन्तीत्यर्थ । ज्ञानसापि ज्ञेयत्वाञ्ज्ञातु वस्त्वन्तरमेष्टव्यमित्याशङ्क्याह—प्रमाणान्तरेति । ज्ञानस्य स्वेनैव ज्ञेयत्वोपगमनेनातिरिक्तप्रमाणनिरपेक्षता च प्रतिपन्ना इति सबन्ध । ब्रह्मात्मनि ज्ञानस्य सिद्धत्वेनाविधेयत्वे फिलत-माह—तस्मादिति । यत्रोऽत्र भावना । ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य चात्यन्तप्रसिद्धत्वे कथ ब्रह्मण्यन्यथा प्रथा लौकिकानामित्य त्राह—अविद्येति । यथाप्रतिभास दुर्विज्ञेयत्वादिरूपमेव ब्रह्म कि न स्थात्तत्राह—बाह्येति । गुरुप्रसाद. ग्रुश्रूषया तोषितबुद्धेराचार्यस्य करुणातिरेकादेव तस्व बुध्यतामिति निरवम्रहोऽनुमह, आत्मप्रसादस्विधगतपद्शक्तिवाक्य-तात्पर्यस्य श्रीतयुक्तयनुसधानादात्मनो मनसो विषयव्यावृत्तस्य प्रत्यगेकाप्रतया तत्प्रावण्यमिति विवेक । आत्म ज्ञानस्यात्मद्वारा प्रसिद्धत्वे वाक्योपक्रम प्रमाणयति—तथाचेति । आत्मनो निराकारत्वात्तस्यिन्बुद्धेरप्रवृत्ते सम्य-ग्ज्ञाननिष्ठा न सुसपाचेति मतसुःथापयति—केचित्ति । बहिर्मुखानामन्तर्मुखाना वा ब्रह्मणि सम्यग्ज्ञाननिष्ठा दु साध्येति विकल्प्याद्यमनूद्याङ्गीकरोति—सत्यमिति । पूर्वपूर्वविशेषणमुत्तरोत्तरविशेषणे हेतुत्वेन योजनीयम् । द्वितीय दूषयति—तद्विपरीतानामिति । अद्वैतनिष्ठाना द्वैतविषये सम्यग्बद्धेरतिशयेन दु सपाद्यत्वे हेतुमाह— आत्मेति । तद्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यासस्य कथमित्याशङ्काह—तथाचेति । अद्वैतमेव वस्तु द्वैत त्वाविद्यक नान्यथा तात्विकमित्येतदेवमेव यथा स्वात्तयोक्तवन्तो वयं तत्र तत्राध्यायेव्विति योजना । अन्तर्निष्ठानामद्वैतद्शिंना द्वेते नास्ति सहुद्धिरित्यत्र भगवतोऽपि समितमाह—उक्तचेति । परमत निराकृत्य प्रकृतसुपसहरन्नात्मनो निराकारत्वे ज्ञानस्य तदालम्बनत्वे किं कारणमित्याशङ्कयाह—तसादिति । नन्वातमा कथचित्सम्यग्ज्ञानिकयासाध्यश्चेत्तस्य हेयोपादेयान्य-

#### ५ भाष्योत्कर्वदीयिका।

सुविज्ञेय खासन्नमस्ति । तथाचोक्त—'प्रस्यक्षावगम धर्म्यं सुसुख कर्तुमव्यय' इति । एतेन निराकारसादात्मवस्तुनो बुद्धिर-पैस्रतो दु साध्या सम्यग्ज्ञाननिष्ठेति केषाचित्पण्डितमन्यानासुक्तिरपास्ता । गुरुसप्रदायवता श्रुतवेदान्ताना बहिविषयेष्वनास-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ ५० ॥ सक्षेपेण ज्ञानम्य प्रांगुक्तस्य निर्दा वाग्जालपरिहारेण निक्यितः

# बुद्धा विद्युद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च ॥ ५१ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

चिद्रप्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा। अप्रसिद्धे हि तिस्मिन्नात्मिन असार्थाः सर्वाः प्रवृत्तयः व्यर्थाः प्रसन्येरन् । नच देहाचचेतनार्थत्व शक्य करुपयितुम् । नच सुसार्थ सुख दु खार्थवा दुःखमात्मावगत्यवमानार्थत्वाच सर्वव्यवहारस्य । तस्माद्यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणान्तरापेक्षा ततोऽप्पातमनोऽन्तरतमत्वात्त्ववर्गातप्रति न प्रमाणान्तरापेक्षेत्यात्मज्ञानिष्ठा विवेकिना सुप्रसिद्धेति सिद्धम् ।
येषामपि निराकार ज्ञानमप्रत्यक्ष तेषामपि ज्ञानवशेनैव ज्ञेयावगतिरिति ज्ञानमत्यन्त प्रसिद्ध सुखादिचदेवेत्यभ्युपगन्तव्यम् । जिज्ञासानुपपत्तेश्च । अप्रसिद्ध चेज्ज्ञान ज्ञेयविज्ञज्ञास्यत । यथा ज्ञेय घटादिछक्षण ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुमिच्छति तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण ज्ञाव्यमामुमिच्छेत् । न चैतदिन्ति ।
अतोऽत्यन्तप्रसिद्ध ज्ञानं ज्ञाताप्यतप्व प्रसिद्ध इति । तस्माज्ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं त्वनानात्मन्यातमबुद्धिनिवृत्तावेव । तस्माज्ज्ञानिष्ठा सुसपाद्या ॥५०॥ सेय ज्ञानस्य परा निष्ठोच्यते कथं कार्येति—
बुद्ध्याध्यवसायात्मिकया विशुद्धया मायारहितया युक्तः सपन्नो धृत्या धेर्येणात्मान कार्यकरण

२ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

तरकोदिनिवेशात्प्राप्त स्वर्गादिवत्कियासाध्यत्वेनाप्रसिद्धत्व नेस्राह—नहीति । आत्मत्वादेव प्रसिद्धत्वेन प्राप्तत्वाद्-नात्मवत्तस्य हेयोपादेयत्वयोरयोगान्न क्रियासाध्यतेत्यर्थ । आत्मनश्चेद्दते क्रियामसिद्धत्व तदा सर्वप्रवृत्तीनामभ्युद्यनि -श्रेयसार्थानामात्मार्थत्वायोगादर्थिनोऽभावे स्वार्थत्वमप्रामाणिक स्वादित्याह्—अप्रसिद्धे हीति । नतु प्रवृत्तीना स्वार्थत्व देहादीनामन्यतमस्यार्थित्वेन तादर्थादित्याशङ्क्य घटादिवदचेतनस्यार्थित्वायोगान्नेवमित्याह-नचेति । ननु प्रवृत्तीना फलावसायितया सुखदु खयोरन्यतरार्थत्वान्न स्वार्थत्व तन्नाह—न चेति । प्रवृत्तीना सुखदु खार्थत्वेऽपि तयो स्वार्थंत्वासिद्धेरिथेत्वेनात्मा सिध्यतीत्यर्थ । किंच सर्वापेक्षाच्यायादात्मावगत्यवसान सर्वो व्यवहार , नचात्मन्यप्रसिद्धे यज्ञादिव्यवहारस्य तज्ज्ञानार्थत्व तेनात्मप्रसिद्धिरेष्टव्येत्याह्-आत्मेति । नन्वात्माप्रसिद्धोऽपि प्रमाणद्वारा प्रसिध्यति यत्सिध्यति तःत्रमाणादेवेति न्यायात्तत्राह-तसादिति । मानमेयादिसर्वव्यवहारस्यात्मावगस्यन्तःवोपगमात्मानेव प्रमाणप्रवृत्तेरात्मप्रसिद्धेरेष्टव्यत्वादित्यर्थे । आश्मावगतेरेव स्वाभाविकत्वे विवेकवतामारोपनिवृत्त्या ज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्धे-त्युपसहरति—इत्यान्मेति । नन्वनाकारामेवानुमिमीमहे बुद्धिमिति वदतामनाकारमप्रत्यक्षमिच्छता प्रागर्थावगतेर-प्रसिद्धमेव ज्ञान नेत्याह—येषामिति । सुखादिविश्वत्यानुभवगम्य ज्ञान नानुमेय विषयावगत्या तदनुमिनावितरे तराश्रयादिति भाव । इतश्र ज्ञान प्रसिद्धमन्यथा तत्र जिज्ञासाप्रसङ्गाज्ञच ज्ञाने जिज्ञासा प्रसिद्धा प्रसिद्धे च तदयोगाहित्याह—जिज्ञासेति । तदेव प्रपञ्चयति—अप्रसिद्ध चेदिति । दृष्टान्तमेव व्याचष्टे—यथेति । दार्षा-न्तिक चित्रुणोति—तथेति । इष्टापत्ति निराचष्टे—नचेति । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण ज्ञेयत्वमेतच्छब्दार्थ । अनवस्था-पत्तिरित्यर्थ । ज्ञाने जिज्ञासानुपपत्तौ फलितमाह—अत इति । प्रसिद्धेऽपि ज्ञाने ज्ञातर्यात्मिन किमायात तदाह— क्वातापीति । ज्ञानस्य विना ज्ञातारमपर्यवसानादित्यर्थ । ज्ञानस्य प्रसिद्धःवे तत्र भावनापर्यायो विधिनौस्तीत्याह— तसादिति । क्रुत्र तर्हि प्रयक्षाख्या भावनेत्याशक्क्याह—किंत्विति । अविषये निराकारे चात्मनि ज्ञाननिष्ठाया दु सपाद्यत्वाभावे फलित निगमयति—तस्मादिति ॥ ५० ॥ ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा प्रतिष्ठापितामनुद्य श्लोकान्तर-सवतारियत प्रच्छति सेयमिति । येय ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा समारोपिता तद्धर्मनिवृत्तिद्वारा ब्रह्मणि परिसमाप्ति-३ नीलकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

॥ ५० ॥ तमेव श्रह्मप्राप्तिप्रकारमाह त्रिभिः — बुद्धाति । बुद्धा वेदान्तश्रवणमननपरिपाकोत्थयाऽह श्रह्मासीति परो

तुलात्। ता सिद्धिं प्राप्तस्य ब्रह्मप्राप्तिरूपा ज्ञाननिष्ठा परा सङ्गेपेण निबोधेत्यर्थं ॥ ५०॥ सेय ज्ञाननिष्ठा सप्रकारोच्यते—

क्तबुद्धीना सम्यक्त्रमाणेषु कृतश्रमाणा नैतन्यात्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यानुपळ्घेळोकिकप्राह्मप्राह्मकद्वैतवस्तुनि सद्धदेरस्यन्तदु स-पाद्यलात् । तदुक्त 'यस्या जात्रति भूतानि सा निशा पर्यतो मुने ' इति ज्ञानमप्यस्यन्त प्रसिद्धमेव मुखादिवदभ्युपगन्तव्यम् । येषा निराकार ज्ञानमप्रस्थक्ष तेषामि ज्ञानवशेनैव ज्ञेयावगतेर्दर्शनात् । ज्ञेयवज्ज्ञानस्य जिज्ञासानुपपत्तश्च । तथाच ज्ञानस्य ज्ञादु-श्वासन्तप्रसिद्धलादात्मज्ञाने यत्नो न कर्तव्य कि लनात्मन्यात्मबुद्धिनिवृत्तावेनेति सक्षेप ॥ ५०॥ ब्रह्मप्राप्ते ब्रह्मज्ञानस्य परस्या

नाजिनोध ॥ ५० ॥ तदेवाह—बुद्धोति । वक्तेन प्रकारेण विद्युद्धया पूनाक्तया सारिवक्या बुद्धा युक्त , धृत्या सारिवक्या आत्मान भ० गी० ९३

# विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः॥ ५२॥

#### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम्।

संघातं नियम्य च नियमनं कृत्वा वशीकृत्य शब्दादीश्शब्द आदियंषा ते शब्दादयस्तान्विषयां-स्त्यक्त्वा सामर्थ्याच्छरीरस्थितिमात्रहेतुन्केवलान्मुकृत्वा ततोऽधिकान्सुखार्थास्त्यक्त्वेत्यर्थः। शरी-रिखत्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्वेषौ व्युदस्य च परित्यज्य ॥ ५१ ॥ तत —विविक्तसेव्यरण्यनदीपुलिन-गिरिगुहादीन्विविक्तान्देशान्सेवितुं शीलमस्त्रेति विविक्तसेवी। लब्बाशी लब्बशनशीलः। विवि

#### २ आन द्गिरिव्याख्या ।

र्ज्ञांनसतानरूपोच्यते सा कार्या सुसपायित यहुक्त तत्कथ केनोपायेनेति प्रक्षार्थ । पृष्टसुपायभेदसुदाहरति—
बुच्चोति । अध्यवसायो ब्रह्मात्मत्विश्वय , मायारहितत्व सशयविपययश्च्यात्म्य । शब्दादिसमस्विवषयत्यागे
देहस्थितिरपि दु स्था स्थादित्याशक्क्याह—सामध्यादिति । विषयमात्रस्थागे देहस्थित्यतुपपत्तेर्ज्ञाननिष्ठासिद्धिप्रसङ्गाः
दिस्थ्यं । देहस्थित्यर्थत्वेनानुज्ञातेष्वर्थेषु प्राप्त रागादि ज्ञाननिष्ठाप्रतिबन्धक च्युदस्यति—शरीरेति । परिस्रज्य
विविक्तसेथी स्थादिति सबन्ध । बुद्धेवैशारध्य यक्षेन कार्यं करणनियमनम् ॥ ५१॥ देहस्थितहेत्वतिरिक्तविषयत्यागो
देहस्थित्यर्थेष्वपि तेषु रागद्वेपवर्जनित्यत्यायमेदे सिद्धे सन्त्युपायान्तराण्यपि यत्नसाध्यानीत्याह—तत इति । चित्तैकाष्ट्यप्रसादार्थं विविक्तसेवित्व व्याकरोति— अरण्येति । निद्वादिदोषनिवृत्यर्थं छष्वाशित्व विशदयति—लिच्चित्ते । निद्वा

३ नीलकण्डन्याक्या ( चतुर्घरी )।

क्षनिश्चयरूपया विशुद्धया सर्वभृतेषु मैत्र्यादिभावनयासम्यग्विशोधितया। धृत्या धैर्येण योगक्षेमादिनिमित्तवैयम्य-राहित्येन । आत्मान देहेन्द्रियसघात नियम्य । दृढासनो भृत्वेत्यर्थः । चकारात्प्राण च नियम्य । शब्दादीन् विषया-स्त्यक्त्या । तत इन्द्रियाणि प्रत्याहृत्येत्यर्थः । प्रत्याहृतकरणोऽप्यन्तर्भनसैव विषयान्सरित तत्परित्यागमाह—राग-हेषो ब्युद्स्य चेति । सकल्प त्यक्त्वेत्यर्थः । सिह विषय परिकल्प्य तत्र राग जनयतीति प्रसिद्धम् । यथाचाक्ष-पादाचार्थसूत्र 'दोषनिमित्त रूपाद्यो विषयाः सकल्पकृताः' इति । दोषो रागादिः । चकाराद्यमहमस्त्रीत्येतमि भाव ब्युद्सेति श्चेयम् । ततो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममावाय त प्राप्तु कल्पते योग्यो भवतीति नृतीयेन सबन्धः ॥ ५१ ॥ केन साधनजातेनेवभूतो भवतीत्यत आह्—विविकेति । यत्तच्छब्दाध्याहारेण योज्यम् । नित्यमिति सर्वत्र सबन्ध-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या।

विश्रुद्धया सर्वेसश्यविपर्ययश्च्या बुद्धाऽह ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजन्यया बुद्धिवृत्त्या युक्त सदा तदिन्वतो घृस्रा धैयेणा त्मान शरीरेन्द्रियसङ्घात नियम्योन्मार्गप्रवृत्तेनिवार्यात्मप्रवण कृत्वा । चशब्देन योगशास्त्रोक्त साधनान्तरं समुचीयते । शब्दा-दीव्शब्दस्पर्श्राह्मपरसगन्धान् विषयान्मोगेन बन्धहेत्न् सामर्थ्याज्ञाननिष्ठार्थशरीरिस्थितिमात्रप्रयोजनानुपयुक्ताननिषिद्धानिष स्वक्ता शरीरिस्थितिमात्रार्थेषु च तेषु रागद्वेषौ व्युदस्य परिस्यज्य चकारादन्यदिष ज्ञानविक्षेपक परिस्यज्य, विविक्तसेवीस्त्रत्र स्थादिस्थाद्वतेन ब्रह्मभूयाय कल्पत इस्यनेनवान्वय ॥ ५१ ॥ विविक्त जनसमर्दरिहत पवित्र च यदरण्यगिरिगुहादि तस्तिविद्धं

#### ५ माण्योत्कर्षदीपिका ।

निष्ठाया समारोपिताऽतद्धमेनिवृत्तिद्वारा ब्रह्माण परिसमाप्ते सुसपाद्याया प्रतिज्ञातं क्रम दर्शयति । बुद्धा व्यवसायात्मिकया व्यवसायश्च ब्रह्मात्मज्ञानदेव मोक्ष सत्तावश्य सपादनीय इति निश्चय । विद्यद्वया मायारहितया युक्त सपन्न भृत्या धैर्येणात्मान कार्यकरणसम्यात नियम्य वशीकृत्य षष्ठाभ्यायादावुक्तानामनुक्ताना च साधनाना समुच्चयार्थश्चकार । शब्द आदिर्येषा तान् शब्दादीन्विषयास्त्यक्ता सामर्थ्याच्छरीरस्थितिमात्रान् केवलान्मुक्ता ततोऽधिकान्मुलार्थांस्त्यक्तेत्व्यर्थं । विषयमात्रत्यागे देह-स्थित्यनुपपत्त्या ज्ञानिष्ठाया असिद्धिप्रसङ्गात् । शरीरस्थित्यर्थलेन प्राप्तेषु च रागद्वेषी व्युद्स्य परित्यज्य चकारादन्यद्पि ज्ञान-निष्ठाविश्चेषक मात्सर्थादि परित्यज्य विविक्तसेवी स्थादित्यभ्याहतेन ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्यनेन वा सबन्ध ॥ ५१ ॥ तत विविक्तदेशसेवी वनगिरिगुहानदीपुलिनादीन्विक्तान् जनसमुदायद्युत्त्यान् देशान्सेवितु श्रीलमस्थिति विविक्तदेशसेवी एताहशस्य

## ६ भीघरीव्याक्या।

तामेव बुद्धि नियम्य निश्चकां कृत्वा, शब्दादीन्विषयास्त्यक्ता तद्विषयौ रागदेषौ च व्युदस्य 'बुद्धा विशुद्धया युक्त ' इत्यादीनां 'ब्रह्मभूयाय करुपते' इति तृतीयेनान्वय ॥ ५१ ॥ किंच--- विविक्तिति । विविक्तसेवी शुद्धदेशावस्थायी कन्वाशी मित-७ अभिनवग्रसाचार्यव्याव्या।

माह-बुद्धा विद्युद्धयेलादि । सर्वमेतवारूयातप्रायमिति न युनरारभ्यते ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ५८ ॥ ५९ ॥

# अहंकारं वलं दर्पे कामं कोघं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

क्तसेवालच्वरानयोर्निद्रादिदोषनिवर्तकत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्वहणम् । यतवाक्कायमानसो वाक् च कायश्च मानसं च यतानि सयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिर्यतवाक्कायमानसः स्यात् । एवमुणरनसर्वकरणः सन्, ध्यानयोगपरो ध्यानमात्मस्वक्षपचिन्तनं योग आत्मविषय एवै काग्रीकरणं तौ ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यानयोगपरः । नित्य नित्यग्रहण मन्त्रजपाद्य-स्वक्तव्याभावप्रदर्शनार्थम् । वैराग्य विरागभावो दष्टादृष्ठेषु विषयेषु वैतृष्ण्य समुपाश्चितः सम्य-गुपाश्चितो नित्यमेवेत्यर्थः ॥ ५२ ॥ किच—अहकारमहंकरणमहंकारो देहेन्द्रियादिषु त, बल सामर्थ्य

#### २ आनन्दगिरिन्याख्या ।

दीलादिशब्दादालस्यप्रमादादयो बुद्धिविश्लेपका विवक्षिता । वश्यमाणध्यानयोगयोद्द्यायत्वेन विशेषणान्तर विभजते— वाक्चेति । वागादिसयमस्यावश्यकःवद्योतनार्थं स्याद्तस्युक्तम् । सयतवागादिकरणप्रामस्यानायासेन कर्तव्यमुपदिशति— एवमिति । मन्नजपादीत्यादिपदेन प्रदक्षिणप्रणामाद्यो ध्यानयोगप्रतिबन्धका गृहीता । उक्तयोरेव ध्यानयोगयो-रुपायत्वेनोक्त विरागभाव विभजते—हष्टेति । सम्यक्त्वमेव व्यनक्ति—नित्यमिति ॥ ५२ ॥ ज्ञाननिष्ठस्य यतेर्वि-शेषणान्तर समुच्चिनोति——किचेति । नित्य ध्यानयोगपरस्ये समुच्चित कारणान्तर विवृणोति—अहकरणमिति ।

३ नीलकण्डब्याख्या ( बतुर्धरी )।

नीयम्। यो नित्य विविक्तसेवी एकान्तशीली। लघ्वाशी मिताशनशीलश्च। तथा नित्य वैराग्य रागामाव समुपाश्रितश्च। तथा नित्य ध्यानयोगः षष्ठाध्यायोक्तस्तत्परश्च यो नित्य भवति स यतवाङ्कायमानसो भवति। यतकाय
आसनदार्क्वेन। यतवाग् विषयेभ्य इन्द्रियाणा प्रत्याहरणेन। यतमानसः सर्वसकल्पत्यागेन। अत्र चतुर्मि साधनैर्यतवाङ्कायमानसत्व साध्यम्। नित्य विविक्तसेवादिशील सन् यत्राङ्कायमानसो भृत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्युत्तरेणान्वयः॥ ५२॥ एव यतवाङ्कायमानसत्य योगिनो योगजा सिद्धय उपतिष्ठन्ति। ताश्च श्रुतौ दर्शिताः 'पृथिव्यप्तेजोनिलसे समुत्थिते पद्मात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तत्र रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाधिमय शरीरम्' इति।
तथा 'य य लोक मनसा सविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते याश्च कामान्। त त लोक जयते ताश्च कामान्तस्मादात्मञ्च
ह्यर्चयद्भित्वामः' इति च। सविभाति सकल्पयति। लोक लोचनीयमतीतानागतमर्थजातम्। कामान् काम्यमानान्विषयान् जयते उपलभते इति श्रुतिपदानामर्थः। तथा 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो
वापि प्रज्ञानेनैनमाग्नुयात्' इति। प्रज्ञानेन शास्त्राचार्यापदेशजेन ज्ञानेन दुश्चरितादि सेवनाद्विरक्त शान्तो जितिचतः
समाहितो निरुद्धचित्तवृत्तिरप्यशान्तमानसो योगैश्वर्यासक्तचितः एनमात्मान न प्राग्नयादिति श्रुत्यर्थः। तदिदमाह—
अहंकारमिति। यदा तु योगी यतमानसोऽस्थितामात्रप्रत्ययो भवित तदा सैवास्थितविश्वरामिग्रखाहकार

४ मश्चस्द्नीन्याख्या।
शील यस्य स चित्तैकाव्यसम्पत्त्यर्थं तद्विक्षेपकारिरहित इत्यर्थं । लव्वाशी लघु परिमित हित मेध्य चाशितु शील यस्य स ।
निद्रालस्यादि चित्तलयकारिरहित इत्यर्थं । यतानि सयतानि वाक्षायमानसानि येन स यमनियमासनादिसाधनसपन्न इत्यर्थं ।
ध्यानयोगपरो नित्य चित्तस्यात्माकारप्रत्ययादित्यांनम्। आत्माकारप्रत्ययेन निर्शृत्तिकतापादन योग । नित्य सदैव तत्परस्तयोरजुष्ठानपरो नतु मन्त्रजपतीर्थयात्रादिपर कदाचिदित्यर्थं । वैराग्य दष्टाद्यविषयेषु स्पृहाविरोधि चित्तपरिणाम समुपाश्रित
सम्याङ्गिश्रललेन नित्यमाश्रित ॥ ५२ ॥ अहकारं महाकुलप्रस्तोऽह महता श्रिष्योऽतिविरक्तोऽस्मि नास्ति द्वितीयो मत्सम

भ माध्योत्कर्षदीपिका ।
चित्त विक्षेपकाभावादेकात्र सरप्रसन्न भवति । निद्रादिदोषनिबन्धनचित्ताप्रसादिनवृत्त्यर्थमाह—लध्वाशी हितमितमेध्याशनशील ।
यतानि वशीकृतानि वाक्षायमानसानि यस्य स ज्ञानिष्ठ यतवाक्षायमानस । एवमुपरतसर्वकरण सन् ध्यानयोगपरो ध्यानमात्मखरूपचिन्तन, मनस आत्मखरूपविषय एकाग्रीकरण योगः ध्यानयोगौ परलेन कर्तव्यौ यस्य स निस्य सदैव ध्यानयोगपर ।
मन्त्रजपप्रदक्षिणाप्रणामायन्यकर्तव्याभावप्रदर्शनार्थं निस्यमहणम् । ध्यानयोगपरलिख्यर्थमाह । वैराग्य विरागमाव दछादछछविषयेषु वैतृष्णय समुपाश्रित सम्यक् निश्चललेन निस्यमेवाश्रित ॥ ५२ ॥ किंच देहादिष्वहकरणमहकारस्त देहे आत्मला६ श्रीषरीन्याक्या ।

भोजी प्रतेरुपायैर्वतवाकायमानस सयतवाग्देहिचित्तो भूत्वा नित्य सर्वदा ध्यानेन यो योगो ब्रह्मसरपर्शस्तत्पर. सन् ध्यानाविच्छेदार्थे धुन, पुनर्ट्ट वैराग्य सम्यगुपाश्रितो भूत्वा ॥ ५२ ॥ किंच-अहंकारमिति । ततश्च विरक्तोऽहमिलाबहकार वरु दुराग्रह दर्प

# ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मङ्गिक्तं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

कामरागादियुक्तं नेतरच्छरीरादिसामर्थ्य स्वामाविकत्वेन तत्त्यागस्याशक्यत्वात् । दर्पो नाम हर्षा-नन्तरभावी धर्मातिकमहेतु 'इष्टो द्यात द्यो धर्ममतिकामति' इति सरणात्, तं च, काममिच्छा क्रोध हेषं परिग्रहमिन्द्रियमनोगतदोषपरित्यागेऽपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तस्त च विमुच्य परित्यज्य परमहसपरिवाजको भूत्वा देहजीवनमात्रेऽपि निर्गत-ममभावो निर्ममोऽत एव शान्त उपरतः। यः सहतहषीयासो यतिर्शोननिष्ठो ब्रह्मभ्याय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ अनेन क्रमेण ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यात्मप्रसादो

#### २ आनन्द्रगिरिज्याख्या ।

सामर्थ्यमात्रे बल्बाब्दादुपलभ्यमाने किमिति विशेषवचनमित्याशक्क्याह — स्वाभाविकत्वेनेति । उक्तेर्थे मानमाह-हुन्न इति । वैराग्यशब्देन लब्धस्यापि कामस्यागस्य पुनर्वचन प्रकृष्टत्वस्यापनार्थम् । अहकारादिस्यागे परिप्रहपास्य-भावात्तरयागोक्तिरयक्तेत्याशङ्क्याह—इन्द्रियेति । परिग्रहाभावे ममत्वविषयाभावाश्विमेमत्व कथमित्याशङ्क्याह— देहेति । अहकारममकारयोरभावेन प्राप्तामन्त करणोपरितमनुबद्ति अत्यवेति । उक्तमनुख जीवन्नेवासौ ब्रह्मीभवतीति फलितमाह—यः सहतेति । ज्ञाननिष्ठपदादृध्वं स शब्दो द्रष्टव्य । ब्रह्मणो भवनमनुसन्धान परिपाकपर्यन्त साक्षारकरण तदर्थमिति यावत् ॥ ५३ ॥ अपेक्षित पूरवन्नत्तरश्लोकमवतारयति—अनेनेति । बुद्धा ३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

इत्युच्यते. विषयविमुखा त्वसितेति ततस्तमहकार निगृह्णीयात् । तद्निमहे योगी बल सत्यसकल्पत्वादिराामर्थ्यमा-त्मनः पश्यन् दर्पं करोति न मत्त्रत्योऽन्योऽन्योऽत्ति मन्यते । ततश्च दृष्तो धर्ममतिकामतीत्यापस्तम्बवचनाद्विव्यान्कामा-निच्छति । तत्र केनचिन्निमित्तेन कामप्रतिबन्धे सति क्रोधवान्भवति । तत परोत्साद्नाय भूयास शिष्यादिपरिग्रह सपा-द्यति ततो नश्यतीति । तसात्सर्वानर्थमूलभूतमहकारमेव विमुच्य तत इतरान्सर्वान् विमुच्चति । अहकारविमोकेऽपि निर्ममत्व तत्प्रदर्शितेषु निषयेषु ममताशून्यत्वे सत्यहकार शिथिलीभूतो विषयवैमुख्य प्राप्य स्वकारणेऽस्मिताया विली-यते । ततः शान्तोऽस्मिताया अपि प्रलयान्निरिन्धनामिवदुपरतो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ अस्वैव शान्तस्य केवऴस्य योगिनो ब्युत्थानावस्थामाह—ब्रह्मभूत इति । यो हि सुप्तौ ळये वा निपतितो योगी ब्युत्थाने जडदेह-

#### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या ।

इलिममान, बलमसदाग्रह न तु शारीरं, तस्य खाभाविकलेन लक्कमशक्यलात्, दर्पं हर्षजन्य मद धर्मातिकमकारण 'हृष्टो इप्यति द्यो धर्ममतिकामतीति' स्मृते , काम विषयाभिलाष, वैराग्य समुपाश्रित इत्यनेनोक्तस्यापि कामत्यागस्य पुनर्वचन यत्नाधिक्यार्थ, क्रोध द्वेष, परित्रह शरीरघारणार्थकमस्प्रहलेऽपि परोपनीत बाह्योपकारण विमुच्य खक्ला श्विखायज्ञोपवीतादि-कमपि, दण्डमेक कमण्डल कौपीनाच्छादन च शास्त्राभ्यनुज्ञात खशरीरयात्रार्थमादाय परमहसपरित्राजको भूला निर्ममो देहजीवनमात्रेऽपि ममकाररहित अतएवाहकारममकाराभावादपगतहर्षेविषादलात् शान्तश्चित्तविक्षेपरहितो यतिर्ज्ञानसाधन-परिपाकक्रमेण ब्रह्मभूयाय ब्रह्मसाक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ केन क्रमेण ब्रह्मभूयाय कल्पत इति तदाह-ब्रह्मभूतोऽह ब्रह्मासीति दढनिश्वयवान् श्रवणमननाभ्यासात्, प्रसन्नातमा ग्रुद्धचित्त शमदमायभ्यासात्। अतएव न शोचति ५ माज्योत्कर्षदीपिका।

भिमान बल कामरागादिप्रयुक्त सामर्थ्यं नैतरच्छरीरादिसामर्थ्यं खाभाविकलेन तत्त्यागसाशक्यलात्, दर्पो हर्षानन्तरभावी धर्मा-तिक्रमहेतु । 'हृष्टो दप्यति दृप्तो धर्ममतिकामति' इति स्मरणात् । तच काममिच्छा वैराग्यशब्देन लब्धस्यापि कामलागस्य पुनर्व-चन तसिम्नधिकयत्र कर्तव्य इति बोधनाय प्रकृष्टलख्यापनार्थं इच्छितपदार्थालामप्रयुक्त कोध परिप्रहमिन्द्रियमनोगतदोषखागेऽपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा प्राप्त बाह्यपरिप्रह च विमुच्य परित्यज्य परमहसपरित्राजको भूला देहजीवनमात्रेऽपि विगतममभावो निर्ममोऽतएव शान्त उपरत सहतायासो यतिर्शाननिष्ठो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय ब्रह्मणोऽनुस्थानपरिपाकपर्यन्त जाय साक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥ अनेन कमेण ब्रह्मभूत ब्रह्मभवनसमर्थलादु ब्रह्मभूत प्रसन्नातमा प्रसन्न कर्तृत्वा-

#### ६ श्रीघरीव्याक्या।

योगबलादुन्माग्रैप्रवृत्तिलक्षण प्रारब्धवशाध्प्राध्यमाणेष्वपि विषयेषु काम क्रोध परिग्रह च विग्रुच्य विशेषेण स्वबत्वा बलादापन्नेषु निर्मम सन् शान्त परामुपशान्ति प्राप्तो ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमिति नैश्चस्येनावस्थानाय करुपते योग्यो भवति ॥ ५३ ॥ ब्रह्माहमित्येव नैश्वर्येनावस्थानस्य फरुमाइ-अह्मभूत इति । ब्रह्मभूतो ब्रह्मण्यवस्थित प्रसन्नचित्तो नष्ट न शोचति । न चाप्राप्त काङ्कति देहा-

# भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्याते तद्गनन्तरम्॥ ५५॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

न शोचित किचिद्धवैकल्यमात्मनो वैगुण्य चोह्दिय न शोचित न सतप्यते न काङ्क्षि । ब्रह्मभूतस्याय स्वभावोऽन्यते न शोचित न काङ्क्ष्मतीति । नह्यप्राप्तविषयाकाङ्क्षा ब्रह्मविद् उपपद्यते ।
'न हृष्यतीति' वा पाठ । समः सर्वेषु भूतेष्वात्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुख दु'ख वा सममेव
पद्यतीत्थर्थो नात्मसमद्र्शनमिह तस्य वश्व्यमाणत्वाद्भत्त्या मामभिजानातीति । एवभूतो ज्ञानिष्ठो
मद्भक्ति मिय परमेश्वरे भिक्त भजन परामुत्तमां ज्ञानलक्षणा चतुर्थी लभते चतुर्विधा भजनते
मामित्युक्तम् ॥ ५४ ॥ ततो ज्ञानलक्षणया—भक्त्या मामभिजानाति यावानहमुपाधिकृतविस्तरभेदो

### २ आन दगिरिज्याख्या।

विशुद्धयेत्यादिरत्र क्रम, ब्रह्मप्राप्तो जीवन्ने प्रतिवृत्ताशेषानर्थो निरितशयानन्द ब्रह्मात्मस्वेनानुभवित्तव्यथे । अध्यात्म प्रत्यात्मा तिस्वन्त्रसाद सर्वानर्थनिवृत्त्या परमानन्दाविभाव स लब्धो येन जीवन्मुक्तेन स तथा। न शोचतीत्यादौ तात्पर्यमाह—ब्रह्मभूतस्येति । प्राप्तव्यपरिहार्याभावनिश्चयादित्यर्थ । स्वभावानुप्राद्मप्रपाद्यति—नहीति । नस्या प्राप्तविषयाभावान्नापि परिहार्यापरिहारप्रयुक्त शोक परिहार्यस्यवाभावादित्यर्थ । पाठान्तरे नु नमर्णाय प्राप्य न प्रमोदते तद्दभावादित्यर्थ । विवक्षित समदर्शन विशद्यति—आत्मेति । ननु सर्वषु भूतेष्यत्मम समस्य निर्मे शेषस्य दर्शनमत्राभिष्रेत कि नेष्यते तन्नाह—नात्मेति । उक्तविशेषणवतो जीवन्मुक्तस्य ज्ञाननिष्टा प्रागुक्तक्रमेण प्राप्ता सुप्रतिष्ठिता भवतीत्याह—प्यभूत इति । अवणमनननिदिष्यासनवत शमादियुक्तस्याभ्यन्ते श्रवणादिभिन्षं स्थात्मस्यपरोक्ष मोक्षफल ज्ञान सिष्यतीत्यर्थ । आर्तादिभक्तित्रयापेक्षया ज्ञानलक्षणा भक्तिश्चतुर्थात्युक्तः । तत्र सप्तमस्थवाक्यमनुकूलयति—चतुर्विधा इति ॥ ५४ ॥ ननु समाधिमाष्येन परमभक्त्यात्मकेन ज्ञानेन किमपूर्वमन्वाष्यते तन्नाह—तत्र इति । भक्ता समाधिजन्यया मा ब्रह्माभिमुख्येन प्रत्यक्तया ज्ञानाति ब्रामोतीत्यर्थ । तदेव

# ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

स्तमोग्रस्तिचत्त्व तन्द्रालुरुतिष्ठति ब्रह्मभृतस्तु प्रसन्नात्मा प्रमन्नचेता लघुशरीर अमृतेनेव समाधिसुखेन तृप्तस्तदेक-प्रवणो न शोचित नष्टम्। नाप्यप्राप्त काङ्कृति दारादिकम्। सर्वेषु भृतेषु चतुर्विधेषु सम ब्रह्मैवेद सर्विमिति बुद्ध्या वैषम्यवर्जित. सन् परा मद्भित्तं द्वैतदृष्टिवियर्जिता भावना लभते। पातज्ञलयोगी तु न व्युत्थाने परा दृष्टि लभते भेदद्शित्वात्। अय च भक्त. श्रीमागयते दर्शितः 'सर्वभृतेषु येनैक मगवद्भावमीक्षते। भृतानि मगवत्थात्मन्येष मागवतोत्तमः' इति। सोऽय चतुर्थो भक्तो 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इति मगवतापि दर्शितः॥ ५४॥ असा अद्भैतात्मतत्त्वज्ञानलक्षणाया भक्तेः फलमाह—भक्तयेति। मा उक्तविधया भक्त्या ज्ञानी अभितः साकल्येन

#### ४ मधसदनीव्यारया।

नष्टं न काङ्क्षस्यप्राप्तम् । अतएव निब्रहानुष्रह्योरनारम्भात् सम सर्वेषु भूतेष्वारमौपम्येन सर्वत्र सुर्य दु रा च पश्यतीत्यर्थ । एवभूतो ज्ञानिष्ठो यितमेद्गक्ति मयि भगवति शुद्धे परमात्मिन भक्तिमुपासना मदाकारचित्तरत्त्रत्यारिक्षा परिपक्रनिदिध्या-सनाख्या श्रवणमननाभ्यासफलभूता लभते परा श्रेष्ठामव्यवधानेन साक्षारकारफला चतुर्विधा भजनते मामित्यत्रोक्तस्य भक्ति-चतुष्ट्यस्यान्त्या ज्ञानलिष्ठ्या मामिद्रतीयमात्मानमभि

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

दिविनिर्मुक्त आविर्भूतानन्द आत्मा प्रखगात्मा यस्य स लब्बात्मप्रसाद न शोचित किचिद्धैवैकल्यमात्मनो वैगुण्य चोह्रिय न शोचित न संतप्यते। न काङ्कृति अप्राप्त वस्तु ब्रह्मभूतस्य शोकाकाङ्क्षयोरनुपपचलात्तस्य खभावोऽन्यते न शोचित न काङ्कृतीति। न हृष्यतीति वा पाठ। रमणीय प्राप्य न प्रमोदते तस्य मिथ्यालेन निश्चयादिल्यधं। सबषु भूतेषु सम सुप दु प्र वा आत्मीप-भयेन सममेव पश्यतील्यधं। नलात्मसमदर्शनमिह आह्मम्। भक्त्या सामभिजानातीति तस्य वक्ष्यमाणलात्। य एवभूत स मिद्विषया भक्ति आतों जिज्ञासुरर्थार्थां ज्ञानी चेल्यतोक्ता चतुर्थीं ज्ञानलक्षणाम्। 'तेषा ज्ञानी निल्युक्त एकभिक्तिविधिष्यते' हृत्युक्ता परामनुत्तमा लभते प्राप्नोति॥ ५४॥ ततश्च ज्ञानलक्षणया भक्त्या मामभिजानाति यावानहमुपाविकृतविस्तारभेदो

#### ६ श्रीधरीव्याख्या।

श्रमिमानाभावात् । अतस्य सर्वेष्विप भूतेषु सम सन् रागद्रेषादिक्वतिविद्येपाभावात्सर्वभूतेषु मद्भावनाळक्षणा परां मद्भक्ति छ मते ॥ ५४ ॥ ततक्ष-भक्तया मामिति । तथा च परया भक्तस्या तत्वतो मामभिजानाति । कथभूतम्, यावान् सर्वव्यापी यक्षास्यि

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

यश्चाह विश्वस्तसर्वोपाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकरणस्त मामद्वेत चैतन्यमात्रैकरसमजरममरमभयमिथन तत्वतोऽभिजानाति। ततो मामेव तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं मामेव ज्ञानान-तरम्।
नात्र ज्ञानप्रवेशिकये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमिति,। कि तिर्हे फलान्तराभावज्ञानमात्रमेव, क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धीत्युक्तत्वात्। ननु विरुद्धमिरमुक्त ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया
मामभिजानातीति, कथ विरुद्धमिति चेदुच्यते, यदैव यिसन्विषये ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञातुस्तदैव त
विषयमभिजानाति ज्ञातेति न ज्ञाननिष्ठा ज्ञानावृत्तिलक्षणामपेक्षत इति। अतश्च ज्ञानेन नाभिजानाति
ज्ञानावृत्या तु ज्ञाननिष्ठणभिजानातीति। नैष दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पित्तिपरिपाकहेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविद्यीनस्य यदात्मानुभवनिश्चयावसानत्व तस्य निष्ठाशब्दाभिलापाच्छास्त्राचायोपदेशेन ज्ञानो-

# २ आन दिगिरिज्याख्या।

ज्ञान भक्तिपराधीन विवृणोति—यावानिति । आकाशकरुपत्वमनविष्ठज्ञत्वमसङ्गत्व च । चैतन्यस्य विषयसापेक्षत्व प्रतिक्षिपति—अद्वैतमिति । ये तु द्रव्यवोधात्मत्वमात्मनो मन्यन्ते तान्त्रत्युक्त—चैतन्यमात्रेति । आत्मनि तनमा त्रेऽपि धर्मान्तरमुपेस्य धर्मधर्मित्व प्रसाह—एकरसमिति । सर्वविक्षियाराहिस्योक्त्या कौटस्थ्यमात्मनो व्यवस्थान्यति —अज्ञमिति । उक्तनिक्ष्रयामावे तद्धेत्वज्ञानासबन्ध हेतुमाह—अभयमिति । तत्त्वज्ञानमन् व तत्फल विदे हकैन्व्य ल्म्भयति—तत इति । तत्त्वज्ञानस्य तस्मादनन्तरप्रवेशिक्ष्यायात्र भिन्नत्व प्राप्त प्रसाह—नात्रेति । भिन्नत्वाभावे का गतिभेदोक्तेरिस्याङ्क्ष्यौपचारिकत्वमाह—कि तर्ह्याति । प्रवेश इति शेष । ब्रह्मप्राप्तिरेव फलान्तरमित्याङक्क्ष्य ब्रह्मात्मानेभेद्राभावान्न ज्ञानातिरिक्ता तत्प्राप्तिरिस्याह—क्षेत्रज्ञ चेति । ज्ञाननिष्टया परया भक्तया मामभिजानातीत्युक्तमाक्षिपति—नन्विति । विरुद्धत्व स्फोरयितु पृच्छति—कथमिति । विरोधस्कुरीकरण प्रति-जानीते—उच्यत इति । तत्र ज्ञानस्योत्पत्तेरेव विषयाभिव्यक्तिरिस्याह—यदेति । एवकारनिरस्य दर्शयति—न ज्ञानेति । इस्यावयो सिद्धमिति शेष । ज्ञानस्योत्पत्तेरेव विषयाभिव्यक्तत्वेऽपि कथ प्रकृते विरोधधीत्याङक्क्षाह—तत्रश्चेति । विरुद्धमिति शेष । शङ्कित विरोध निरस्यति—नेष दोष इति । उक्तमेव हेतु प्रव्ञ्चयति—हास्त्रेति ।

# ३ नीलकण्ठव्याख्या ( चतुधरी )।

जानाति । साकल्यमेवाह — यावानिति । किमहमणुपरिमाणो वा देहसमितो वा तार्किकाणामिवाकाशवत्सकलमूर्त-द्रव्यसयोगित्वलक्षणविमुत्वाश्रयो वा सप्रपञ्चाद्वैतवादिनामिव स्वगतभेदवान्वाऽखण्डैकरसो वेति परिमाणतस्तत्त्वतो मा तत्पदार्थ जानाति तथा यश्चासीति । देहेन्द्रियपाणमनसामन्यतम कियत्कालस्थायी वा क्षणिकविज्ञानरूपो वा शून्य वा कर्ता भोक्ता वा जडो वा जडाजडरूपो वा चिद्रूपो भोक्ता वा कर्तृत्वभोक्तृत्ववर्जित आनन्दघनो वेति तत्त्वत सर्वसशयराहित्येन मामजरममरमभयमशोक जानाति । तथाच श्रुति, भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्चिवन्ते सर्वस-

#### ४ मधुसूद्नीन्याख्या ।

जानाति साक्षात्करोति । यावान् विधुनित्यश्च यश्च परिपूर्णसञ्चज्ञानानन्दघन सदा विध्वस्तसर्वीपाधिरखण्डैकरस एकस्तावन्त चाभिजानाति । ततो मामेव तत्त्वतो ज्ञालाहमसम्यखण्डानन्दाद्वितीय ब्रह्मेति साक्षात्कृत्य विश्वते अज्ञानतःकार्यनिद्वत्तौ सर्वी-पाधिग्रम्यतया मद्रूप एव भवति । तदनन्तर बळवद्यारब्धकर्मभोगेन देहपातानन्तर नतु ज्ञानानन्तरमेव । क्लाप्रस्ययैनैव तल्लामे तदनन्तरमित्यस्य वैयर्थ्यापातात् तस्मात् 'तस्य तावदेव चिरं यावत्र विमोक्ष्येऽथ सपत्स्य' इति श्रुखर्थ एवात्र द्वितो भगवता । यद्यपि ज्ञानेनाज्ञान निवर्तितमेव दीपेनेव तमस्तस्य तद्विरोधिस्तमावलात्त्रथापि तदुपादेयमहकारदेहादि निरुपादानमेव यावत्प्रारब्धकर्मभोगमनुवर्तते दृष्टलादेव । नहि दृष्टेऽनुपपत्र नाम । तार्किकैरपि हि समवायिकारणनाशाद्रव्यनाशमञ्जीक्षिद्विर्निरुपादान द्वय क्षणमात्र तिष्ठतीसङ्गित्रतम् । नित्यपरमाणुसमवेतद्यणुक्रनाशे लसमवायिकारणनाशादेव द्रव्यनाश समवायनिरूपितकारणनाशसमुभयोरनुगतमिति नाननुगम । येलसमवायिकारणनाशमेव सर्वत्र कार्यद्रव्यनाशकमिच्छन्ति तेषामाश्रयनाशस्थले क्षणद्वयमनुपादान कार्यं तिष्ठति । एवच तत्रैव प्रतिबन्धकसित्वारो बहुकालावस्थिति केन वार्यते ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

यश्वास्मि विश्वस्तसर्वोपाधिमेद उत्तम पुरुष आकाशवदसङ्गो निर्विकारस्त मामद्वैतचैतन्यमात्रैकरसमजरममरमभयमिधनं भक्तया तत्त्वतोऽभिजानाति ततो मामेव तत्त्वतो ज्ञाला तदनन्तरं मामेव विश्वते प्राप्नोति । अत्र ज्ञानप्रवेशिकये भिन्ने न विव-क्षिते । मेदोक्तिस्लौपचारिकी बोध्या । ब्रह्मप्राप्तिस्तु ज्ञानान्नातिरिच्यते । क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धीति ब्रह्मात्मनोरमेदस्योक्तलात् । भक्तया निदिध्यासनात्मिकया मामद्वितीयमात्मानमभिजानाति साक्षात्करोति तदनन्तरं वलवत्प्रारब्धकर्मभोगेन देहपातानन्तरं नतु

# ६ श्रीधरीव्याख्या।

सचिदानन्दधनस्तथाभूतम् । ततश्च मामेव तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तर तस्य ज्ञानस्याच्युपरमे सति मां विशते । परमानन्दरूपो भवती-

#### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

त्पत्तिपरिपाकहेतुं सहकारीकारणं बुद्धिविशुद्धाद्यमानित्वादि चापेश्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्वज्ञानस्य कर्त्रादिकारकमेद्बुद्धिनिबन्धनसर्वकर्मसंन्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्चयद्भपेण यदवस्थान सा परा ज्ञाननिष्ठत्युच्यते । सेयं ज्ञाननिष्ठार्तादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिरित्युक्ता ।
तया परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतोऽभिज्ञानाति । यदनन्तरमेवेश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिरशेषतो निवर्तते
अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या मामभिज्ञानातीति वचन न विष्यते । अत्र च सर्व निवृत्तिविधायि
शास्त्र वेदान्तेतिहासपुराणस्मृतिलक्षण न्यायप्रसिद्धमर्थवद्भवति, 'विदित्वा ब्युत्थायाय भिक्षाचर्य
चरन्ति तसाक्यासमेषा तपसामतिरिक्तमाहुन्यांस एवात्यरेचयत्' इति सन्यास- कर्मणा न्यास-, 'वेदानिम च लोकममु च परित्यज्य, त्यज्ञ धर्ममधर्म चे'त्यादि । इह च दर्शितानि वाक्यानि, नच तेषा वाक्यानामानर्थक्य युक्तम्। नचार्थवादत्व सप्रकरणस्थत्वात् प्रत्यगात्माविक्रियसक्तपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य।

#### २ आन दगिरिज्याख्या।

यो हि शास्त्रानुसार्याचार्योपदेशस्तेन ज्ञानोत्पत्त 'आचार्यवान्पुरुघो वेद' इति श्रुते । तस्याश्च परिपाक सशयादिप्रतिवन्धध्वसस्तत्र हेतुभूत्रसुपदेशस्वेव सहकारिकारण यहुद्विशुद्धादि तदपेक्ष्य तस्मादेवोपदेशाज्ञनित यदैक्यज्ञान
तस्य कारकभेदल्लद्विनिबन्धनानि यानि सर्वाणि कर्माणि तेषा सन्यासेन सहितस्य फलरूपेण स्वात्मन्येव सर्वप्रकर्यनारहिते यदवस्थान सा ज्ञानस्य परा निष्ठेति व्यवह्वियते प्रामाणिकैरिस्थर्थे । यदि यथोक्ता परा ज्ञाननिष्ठा कथ तिर्हे सा
चतुर्थी भक्तिरित्युक्तेति तत्राह—सेयमिति । यथोक्तया भक्तया भगवत्तत्वज्ञान सिध्यतीस्वाह—तयेति । तत्वज्ञानस्य फलमाह—यदनन्तरमिति । ज्ञाननिष्ठारूपाया भगवद्गकेस्तत्वज्ञानानितरेकात्तरफलस्य चाज्ञानिषृत्तेस्त
नमात्रत्वाद्वेदोक्तेश्चौपचारिकत्वात्पकृत वाक्यमविरुद्धमित्युपसहरति—अत इति । औपदेशिकैक्यज्ञानस्य सर्वकर्मसन्याससहितस्य स्वरूपावस्थानात्मकस्य परमपुरुषार्थौपयिकत्वमित्यस्मित्वर्थे मानमाह—अत्र चेति । तदेव शास्तमुदाहरति—विदित्वेत्यादिना । दर्शितानि वाक्यानि सर्वकर्माणि मनसेसादीनि । नन्वेषा वाक्यानामविविद्यतार्थत्वान्नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यमित्याशङ्क्ष्याध्ययनविध्युपात्तत्वाद्वेदवाक्याना तद्नुरोधित्वाचेतरेषा नैवामित्याह—
नचेति । तथापि सोऽरोदीदित्यादिवन्न स्वार्थे मानतेत्वाशङ्काह—नचार्थवादत्विमिति । ज्ञानिष्ठस्य कर्मनिष्ठाविरुद्धेत्यत्र

## ३ नीलकण्डब्याख्या (चतुर्घरी)।

शयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिस्निन्दृष्टे परावरे । इति आत्मदर्शने सित सर्वसशयोच्छेद दर्शयित । एव 'क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु मारत' इत्युक्ते सर्वक्षेत्रेष्वेक मा विभु सिचदानन्द्घन तत्त्वतो ज्ञात्वा सर्वोपाधिविनिर्भुक्त याथात्म्येन ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य ततो व्याप्तो ब्रह्मभाव गतो भवतीत्यर्थ । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुते । यद्वा तत इति कारणब्रह्मभावापित्त सार्वात्म्यरूपा प्रथममुक्ता । 'य एव वेदाह ब्रह्मास्मीति स इद सर्व भवति' 'स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यत्' इत्यादिश्रतिभ्यो मुक्ताना सर्वात्म्यावगमात् । ततम तततमम् । एकस्तकार-

#### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

प्रार्च्यकर्मणश्च प्रतिबन्धकल श्रुतिसिद्धमन्त करणदेहाद्यवस्थिलन्यथानुपपत्तिसिद्ध च । एव बिष्यसेवकायदृष्टमिप तत्प्रतिबन्धकं तदभावमपेक्ष्य च पूर्वसिद्ध एवाज्ञाननाशस्तत्कार्यमन्त करणादिक नाशयतीति न पुनर्ज्ञानापेक्षा । तदुक्त 'तीर्थे श्वपचरहे वा नष्टस्मृतिरिप परिल्यजन्देहम् । ज्ञानसमकालमुक्त कैवल्य याति हतसोक ।' इति । न जानामीखादिप्रल्ययस्तु तस्य निवृत्ताज्ञानस्याप्यज्ञाननाशजनितादनुपादानात्साक्षादात्माश्रयादेवाज्ञानसंकारात्तत्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्तत्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्तत्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्तत्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्तत्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्तत्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारिवर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारात्रव्यात्रविष्यात्रविष्यात्वावर्वाच्यात्रविष्यात्रविष्ठिति विवर्षणः विष्यावर्वलाविष्यादेवाज्ञानसंकारात्त्वज्ञानसंकारात्ववर्वाच्यात्रविष्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाचयात्रवर्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाच्यात्रवर्वाचयात्रवर्यात्रवर्यात्यात्रवर्यावयात्रवर्यावयस्

# ५ माप्योत्कर्षदीपिका।

ज्ञानानन्तरमेव । क्लाप्रखयेनैव तल्लामे तदनन्तरमिखस्य वैयर्थ्यापातादिति केचित् । ईतरे तु विशस्यात्मिन स्वसिद्धयेऽनिवैच-नीयसबन्धेनेति विशत् सर्वानर्थमूलमज्ञान तस्मै तत्सविलासमुनमूलयितु ज्ञालाऽपरोक्षीकृत्य तदनन्तर अन्तर मेदस्तन्त्वन्य शाश्वत पदमव्ययमाप्रोतीत्युत्तरश्लोकस्थानुषद्गण व्याख्येयमिति वदन्ति । तत्तत्त्वतो याथात्म्येन ज्ञाला साक्षात्कृत्य ततो व्याप्त लद्धा-भाव गतो भवतीत्यर्थ । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' इति श्रुते । यद्वा तत इति कारणब्रह्मभावापत्ति सार्वात्म्यरूपा प्रथममुक्ता । अनन्तरं कारणभावापत्तेरनुपदमेव तद्वद्वा तत्पदाभिषय शुद्ध ब्रह्म विशते । दर्पणाद्यपाये प्रतिविम्बो विम्बमिव प्रविश्वतीत्वर्थं इत्यन्ये । तदेतद्याख्यानत्रयमपि सर्वश्रेराचार्ये ध्यानयोगपरो निस्यमिस्त्र निदिध्यासनस्योक्तवाद्भिक्तं लभत इसस्य परामिति

र सञ्चत्दनः, २ नीलकण्डः,

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

निह पूर्वसमुद्र जिगिमषो प्रातिलोम्येन प्रत्यक्तमुद्र जिगिमिषुणा समानमार्गत्व संभवति । प्रत्य-गात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशश्च ज्ञानिष्ठा । सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत्कर्मणा सहभा-वित्वेन विरुध्यने । पर्वतसर्षपयोरिवान्तरवान्विरोधः प्रमाणविदा निश्चित । तस्मात्सर्वकर्मसन्यासेनैव ज्ञानिष्ठा कार्येति सिद्धम् ॥ ५५ ॥ स्वकर्मणा भगवतोऽभ्यर्चनभिक्तयोगस्य सिद्धिप्राप्ति फल ज्ञानिष्ठायोग्यता । यन्निमित्ता ज्ञानिष्ठा मोक्षफलावसाना । स भगवद्गक्तियोगोऽधुना स्तूयते

#### २ आन द्गिरिव्याख्या।

दृष्टान्तमाह—नहीति । ज्ञानिष्ठास्वरूपानुवादपूर्वक कर्मनिष्ठया तस्या सहभावित्व विरुद्धमिति दार्धान्तिकमाह—प्रदेशाति । कथ ज्ञानकर्मणोविरोधधीरिस्याङ्क्य कर्मणा ज्ञानिवर्त्यत्य श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वाद्दिस्याह—पर्वतेति । अन्तरवानुभयोरेकधर्मिनिष्ठत्वेन साङ्कर्याभावसपादकभेदवानिस्यर्थ । ज्ञानकर्मणोरसमुच्चे फलितमुपसहरित—तस्मादिति ॥ ५५ ॥ तर्हि ज्ञानिष्ठस्येव मोक्षसभवाज्ञ कर्मानुष्ठानसिद्धिरिस्याङ्क्याह—स्वकर्मणेति । तामेत्र सिद्धिप्राप्ति विज्ञिनष्टि—ज्ञानिति । ज्ञानिष्ठायोग्यताये स्वकर्मानुष्ठान भगवदर्चनरूप कर्तव्यमित्यर्थ । ज्ञानिष्ठा-धोग्यतापि किमथेस्याङ्क्य ज्ञानिष्ठासिद्धारिस्वार्थेत्वाह—यिन्निमित्तेति । ज्ञानिष्ठापि कुत्रोपयुक्तेस्वत्राह—मोक्षेति । स्वकर्मणा भगवदर्चनात्मनो भक्तियोगस्य परम्परया मोक्षफलस्य कार्यत्वेन विधेयत्वे विध्यपेक्षिता स्तुतिमवतारयित—स भगविदिति । ज्ञानिष्ठा कर्मनिष्ठेत्युभय प्रतिज्ञाय तत्र तत्र विभागेन प्रतिपादित किमितीदानीं कर्मनिष्ठा

#### ३ नीलकण्ठव्यास्या (चतुधरी)।

रछान्दस्या प्रक्रियाया छुप्तो द्रष्टव्य इति श्रुतिभाष्यम् । अनन्तर कारणभावापत्तरनुपदमेव तद्रह्म तच्छब्दामिधेयम् 'तिदिति वा एतस्य महतो भृतस्य नाम भवति' इति श्रुते । छुद्ध ब्रह्म विशते दर्पणापाये प्रतिविम्बो विम्बिमव प्रविद्याते । कार्योपाधीना जीवाना कारणोपाधीश्वरप्राप्तिद्वारेव निष्कलब्बप्राप्तिरित्यावेदित प्रागेव । यद्वा मा ज्ञात्वा तिद्वरात इत्यतावतेव ज्ञानप्रवेशयो पौर्वापर्ये सिद्धे तद्नन्तरमिति पदेन तच्छब्देन बुद्धिस्थ देह परामृश्य तत्पान्तानन्तरमिति व्याख्येयम् । यतो जातेऽपि तत्त्वज्ञाने यावदेहपात प्रारच्धकर्मणा प्रतिबन्धाद्विदेहकेवल्य न प्राप्यते । अन्यथा ज्ञानसमकालमेव देहपातापत्ति स्थात् । 'विमुक्तश्च विमुच्यते' 'भूयश्चान्ते विश्वमायानिष्ठत्तिः' इति मुक्तस्य मुक्तिं निषृत्तायाश्च मायायाः पुनर्निष्टातिं वद्ज्ञीवन्मुक्तिशास्त्र बाधित स्थात् । यथा तार्किकाणा नष्टेऽपि समवायिकारणे पटादिक क्षणमात्रमविष्ठते एवमस्थाकमप्यनादिकालाया देहाचुपादानभूताया अविद्याया विनाशेऽपि किचि क्काल देहादिप्रतिभान युज्यते । ईदृशमेव जीवनमुक्तमपेक्ष्य भगवतोक्त 'उपदेश्चिन्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वद्रिन ' इति । स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतिरपि तल्कक्षणाभिधित्सयेव प्रवष्टते इति दिक् ॥ ५५ ॥ नतु 'तद्यथैषीकात्त्लमम् प्रोत

# ४ मधुसूदनीव्याख्या।

मीखादिप्रखय स्यात्तदुपपादनाय चेय सस्कारकल्पनेति नानुपपन्नम् । अज्ञानछेशपदेनाप्ययमेव सस्कारो विवक्षित । निहं सावयवमज्ञान, येन कियन्नश्यति कियत्तिष्ठतीति वाच्यम्, अनिर्वचनीयलात् । एकदेशाभ्युपगमे तु तिनवृत्त्यर्थं पुनश्चरम् ज्ञानमपेक्षितमेव । तत्र प्रतिकाले दुर्घटमिति तत्त्वज्ञानसस्कारनाश्यता तस्याभ्युपेया । तत्रश्च सस्कारपक्षात्र कोऽपि विशेष इति पूर्वोक्तेव कल्पना श्रेयसी । ईदशजीवन्मुक्यपेक्षया च प्राग्मगवतोक्त 'उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिन' इति स्थितप्रज्ञलक्षणानि च व्याख्यातानि । तस्मात्साधृक्त विशवे तदनन्तरमिति ॥ ५५ ॥ नतु योऽनात्मज्ञोऽद्युद्धान्त करण सोऽन्त करणश्चित्रपर्यन्त सहज कर्म न व्यजेत् । यस्तु ग्रुद्धान्त करण स नैष्कम्यसिद्धिं सन्यासेनाधिगच्छतीत्युक्तम् । सन्यास्थ ब्राह्मणेनैव कर्तव्यो न क्षत्रियवैश्याभ्यामिति प्रागुक्त भगवता 'कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय' इत्यत्र । तत्र ग्रुद्धान्त करणेन क्षत्रियादिना कि कर्माण्यनुष्ठियानि कि वा सर्वकर्मसन्यास कर्तव्य । नाच 'आरुरक्षोर्भुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते ।

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

विशेषणस्य च वैयर्थ्यं तच्छव्देनाप्रस्तुतपरामर्शस्यानुषङ्गाभ्याहारादिक्षेशव्याप्ताया कुकल्पनायाश्वानौचित्यमभिप्रेस्य सक्ताबुपेक्यम्। तथाचायमर्थं 'आचार्यवानपुरुषो वेद' इति श्रुत्या शास्त्रानुसार्याचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति । तस्य च परिपाके असभावनादि-प्रम्बसे हेतुभूतमुपदेशस्यैव सहकारिकारण बुद्धिविशुद्धलादि अमानिलादिगण चापेक्य तस्मादेवोपदेशाज्जनितस्य क्षेत्रज्ञपरात्मै-कलज्ञानस्य कारकमेदबुद्धिनिबन्धनसर्वकर्मसन्याससहितस्य खात्मानुभवरूपेण खात्मन्येव सर्वकरुगनारहितस्य यदवस्थान सा ज्ञानस्य परा निष्ठेत्युच्यते, सेय ज्ञाननिष्ठा आर्तादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिरित्युक्ला तथा पर्या भक्तया भगवन्त तक्त्वतोऽ-भिजानाति यदनन्तरमेवेश्वरक्षेत्रज्ञमेदबुद्धिरशेष ततो निवर्तते । क्लाप्रस्थयेगोक्तमानन्तर्यमव्यवहित नतु किचिद्यवधानयुक्तमिति बोधनायानन्तरमित्युक्तमिति ॥ ५५॥ एव छुद्धान्त करणस्य सन्यासाधिकारिणो ब्रह्मप्राप्तिकममभिधायानात्मज्ञस्याञ्चद्धान्त करणस्य

# सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः। मत्त्रसादादवामोति ज्ञाश्वतं पदमव्ययम्॥ ५६॥

#### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

शास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे शास्त्रार्थनिश्चयदार्ख्याय—सर्वेति । सर्वकर्माणे प्रतिषिद्धान्यपि सदा-कुर्वाणोऽनुतिष्ठनमद्यपाश्रयोऽह वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य स मद्यपाश्रयो मय्यपितसर्वात्म-भाव इत्यर्थः । सोऽपि मत्प्रसादान्ममेश्वरस्य प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं नित्यं वैश्णव पदमव्ययम्

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

पुनः स्तुत्या कर्तव्यतयोच्यते तन्नाह—शास्त्रार्थेति । तत्रतन्नोक्तस्यैव कर्मानुष्ठानस्य प्रकरणवन्नादिहोपसहारः । स च न्नास्त्रार्थेनिश्चयस्य दृढता द्योतयतीत्वर्थं । यद्यपि कस्यचित्कर्मानुष्ठायिनो बुद्धिशुद्धिद्वारा कैवत्य सिध्यति तथापि पापबाहुत्यात्कर्मानुष्ठायिनोऽपि कस्यचिद्धिशुद्धाभावे कैवत्यासिद्धिरित्याशङ्क्षाह—सर्वकर्माणीति । सर्वशब्दानुरोधादीश्वराराधनस्तुतिपरत्वेन श्लोक व्याचर्टे—प्रतिषिद्धान्यपीति । नित्यनैमित्तिकवदित्यपर्थं । निषदाचरणस्य प्रामादिकत्व व्यावर्तयति—सदेति । अनुतिष्ठन्वैष्णव पदमामोतीति सबन्ध । पापकर्मकारिणो यथोक्तपद्माहौ पापस्यापि मोक्षफल्वसुप्तगत स्यादित्यत्राह—मद्यापाश्रय इति । तस्यैव तात्पर्यमाह—मयीति । तर्हि ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्त्वसुपेक्षित स्यादित्यत्राह—सोऽपीति । प्रसादोऽनुप्रह सम्यग्ज्ञानोदय पद पदनीयसुपनिषत्तात्पर्यगम्य-मव्ययमपक्षयरहितस् ॥ ५६ ॥ परमेश्वरप्रसादस्थैव माहात्स्य यत सिद्ध तस्मात्तर्थं भवता प्रयतित्वव्यमि-

## ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुधरी)।

दूयेतेव हास्य सर्वे पाप्मान् प्रदूयन्ते' इति पूर्वकर्मणा ज्ञानेन प्रायश्चित्तेनेव सत्यि नाशश्रवणे ज्ञानोत्तरकालीनानां कर्मणा नाशामावात् ज्ञानोत्तरमि देहधारणे स्वामाविकाना कर्मणा वर्जनस्वासमवादवश्य ज्ञानिनोऽपि बन्ध स्वादित्याशङ्कष्टाह्—सर्वकर्माणीति । मद्यपाश्रयोऽहमेव प्रज्ञानधनः प्रत्यगात्मा व्यपाश्रय आश्रयो यस स मद्यपाश्रयो ज्ञानी । सर्वकर्माणे विहितानि निषद्धानि वा सदाऽसक्वत्कुर्वाणोऽपि मत्प्रसादान्मदनुष्रहात् शाश्रत नित्य अव्यय परमसर्वोत्कृष्ट पद पदनीय मोक्षमवामोति । नतु ज्ञानोत्तरमि क्रियमाणे कर्मिर्मवध्यते । 'तस्य पुत्रा दायमु-पयन्ति सुहृदः साधुकृत्या द्विषन्तः पापकृत्याम्' इति, 'न ह वा एवविदि किचन रज आध्वसते' 'त विदित्वा न

ध मधुस्द्रनीव्याख्या।
योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते' इत्यादिना योगमन्त करणशुद्धिमारूढस्य कर्मानुष्ठाननिषेधात्। न द्वितीय । 'स्वधमें निधन श्रेय परधमों भयावद्द ' इत्यादिना बाद्यणधर्मस्य सर्वकर्मस्यासस्य क्षत्रियादिक प्रति निषेधात्। नच कर्मानुष्ठानकर्मन्यागयोरन्यतरमन्तरेण तृतीय प्रकारोऽस्ति। तस्मादुभयोरिप प्रतिषिद्धलेन गत्यन्तराभावेन चावश्यकर्तव्य प्रतिषेधातिकमें कर्मस्याग एव श्रेयान् बन्धहेनुपरित्यागेन मोक्षसाधनपौष्कल्यात्, ननु कर्माण्यनुष्ठ्यानि चित्तविक्षेपहेनुलेन मोक्षसाधनशानप्रति बन्धकलादित्यभित्रायमर्जुनस्यालक्ष्याह् भगवान्—य पूर्वोक्ते कर्मभि श्रुद्धान्त करण सोऽवश्य भगवदेकशरणो भगवदेकशरणतापर्यन्तलादन्त करणशुद्धे। एतादश्येद्धाद्यण सन्यासप्रतिबन्धरित सर्वकर्माण सन्यस्यतु नाम। ससारविमोक्षत्र तस्य भगवदेकशरणस्य भगवत्प्रसादादेव। एतादश्येद्धात्रियादि सन्यासानधिकारी स करोतु नाम कर्माणि किन्नु मद्यपाश्रम् , अद्द भगवान्वाद्धदेव एव व्यपाश्रय शरण यस्य स मदेकशरणो मध्यपितसर्वात्मभाव सन्यासानधिकारात्सवकर्माण सर्वाण कर्माणि वर्णाश्रमधर्मक्ष्पाणि लौकिकानि प्रतिषिद्धानि वा सदा कुर्वाणो मत्प्रसादान्यमेश्वरस्यानुप्रहादवाप्रोति। हिरण्यगर्भवन्मद्विन् ज्ञानित्रस्या शाश्वत निस्त पद वैष्णवमव्ययमपरिणामि। एतादशो भगवदेकशरण करोत्यव न प्रतिषिद्धानि कर्माण, यदि कर्यात्तथापि मत्प्रसादात्प्रस्ववायानुत्तत्या मद्विज्ञानेन मोक्षभाग्मवतीति भगवदेकशरणत्तासुत्वर्थं सर्वकर्माण सर्वदा क्रुर्वाणोऽन

### ५ माध्योत्कर्षदोपिका।

संन्यासानिषकारिणो ब्रह्मप्राप्तिसाधन भगवद्गक्तियोग तत्र तत्र प्रतिपादित शास्त्रार्थोपसहारप्रकरणे शास्त्रार्थिनश्चयदार्व्याण स्त्रीति स्विक्तमाणीति । सर्वाण निस्यनैमिक्तिकादीनि प्रतिविद्धान्यपि सदा कुर्वाणोऽनुतिष्ठनिप मद्यपाश्रयोऽह वासुदेउ देश्वरा व्यपाश्रय आश्रयणीयो यस्य समद्यपाश्रयो मस्यपितसर्वात्मभाव मत्प्रसादान्ममेश्वरस्य प्रसादात् शाश्वत निस्मव्ययमपक्षयग्रस्य पद वैष्णव-भवाप्नोति । निविद्धान्यप्याचरन् शाश्वत पदमव्ययमवाप्नोतीत्युक्तया पापस्यापि मोक्षफलहेतुल स्यादिस्याशङ्कानिरासाय मद्यपाश्रय मत्प्रसादादित्युक्तम् । तथाच येन भक्तियोगेन प्रसादितादीश्वरात्सर्वकर्माण्यनुतिष्ठतोऽपि वैष्णवपदप्राप्तिस्तस्य माहात्म्य कि वक्तव्य-

#### श्रीधरीव्याख्या ।

सर्थ ॥ ५५ ॥ स्वक्रमेशि परमेश्वराराधनादुक्त मोक्षप्रकारप्रपसहरति—सर्वकर्माणीति । सर्वकर्माण निलनैमिक्तिकानि काम्यानि च कर्माणि पूर्वोक्तमण मेळपाश्रय सन् कुर्वाणोऽहमेव व्यपाश्रय आश्रयणीयो नतु स्वर्गादिफल यस्य स मत्प्रसादाच्छाश्वतमनादि भ० गी० ६४

चेतसा सर्वकर्माणि मिय संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगसुपाश्रित्य मिचतः सततं भव॥ ५७॥ मिचतः सर्वदुर्गाणि मत्त्रसादात्तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि॥ ५८॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

॥ ५६ ॥ यसादेवं तसात्—चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि मयीश्वरे संन्यस्य यत्करोषि यदश्चासीत्युक्तन्यायेन मत्परोऽहं वासुदेव परो यस्य तव स त्व मत्परः सन् मण्यिपतसर्वातम्भावः बुद्धियोगं मि समाहितबुद्धित्व बुद्धियोगस्त बुद्धियोगमुपाश्रित्याश्रयोऽनन्यशरणत्वं मिचतो मय्येव चित्त यस्य तव स त्व मिचतः सतत सर्वदा भव ॥ ५७ ॥ मिचतः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसारहेतुजातानि मत्प्रसादात्तरिष्यस्यतिक्रमिष्यसि । अथ चेद् यदि त्वं मदुक्तमहंकारा- स्पण्डितोऽहमिति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि ततस्त्वं विनङ्क्षयसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

#### २ आनम्दगिरिक्याख्या ।

खाह—यसादिति । भगवस्त्रसादादासादिवसम्यग्ज्ञानादेव मुक्तिनं कर्ममात्रादिति ज्ञान विवेकबुद्धिः । आश्रय-शब्दार्थमाह—अनन्येति ॥ ५७ ॥ किमतो भवति तदाह—मिचित्त इति । भीखापि प्रवर्तेतेति मन्वानो विपर्यये ३ नीळकण्डन्याख्या (चतुर्धरी)।

लिप्यते कर्मणा पापकेन' इत्यादिशास्त्रेण तत्त्वज्ञानिन कर्मालेपश्रवणात् ॥ ५६ ॥ एव वर्णाश्रमादिधर्मपुरस्कारेण ससाधना सफला च ब्रह्मविद्या निरूपिता । असा प्राप्तये पुनः साधनत्वेन मक्तिमेव विधते—चेतरोति । चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वाणि कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि मयि भगवति वासुदेवे सन्यस्य 'यत्करोषि यदश्चासि' इत्युक्तरीत्या समर्प्य मत्पर अहमेव पर प्राप्यो यस नतु मद्भक्त्या अर्थादीन्प्रार्थयान । बुद्धियोग पूर्वोक्त सिद्ध्यसिद्ध्यो समन्वलक्षण बन्धहेतोरिप कर्मणो मोक्षहेतुत्वसपादक उपाश्रित्य आश्रित्य मित्तत्त मदेकशरण सतत सर्वदा मव ॥ ५७ ॥ एतस्य मिक्तयोगस्य करणे गुणमकरणे दोष चाह—मिश्चत्त इति । दुर्गाणि आध्यात्मिकाविमोतिकादीनि सकदानि । अहकारात्स्वपाण्डित्याभिमानान्न श्रोष्यसि मद्राक्य तर्हि विनङ्क्ष्वयसि पुरुषार्थश्चन्यो भविष्यसि ॥ ५८ ॥

ध मश्चस्त्वनीव्याच्या ।
पीस्यन्यते ॥ ५६ ॥ यस्मान्मदेकशरणतामात्र मोक्षसाधन न कर्मानुष्ठान कर्मसन्यासो वा तस्मात्क्षत्रियस्वं—चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माण द्दष्टादृष्टार्थानि मयीश्वरे सन्यस्य 'यत्करोषि यदश्रासि' इत्युक्तन्यायेन समर्प्य मत्परोऽह भगवान्वासुदेव एव
पर त्रियतमो यस्य सन्मत्पर सन् बुद्धियोग पूर्वोक्तसमलबुद्धिरुक्षण योग बन्धहेतोरिष कर्मणो मोक्षहेतुलसपादकसुपाश्चिस्वानन्यशरणतया स्वीकृत्य मिन्नत्तो मिय भगवित वासुदेव एव चित्त यस्य न राजिन कामिन्यादौ वा स मिन्नत सतत भव
॥ ५०॥ तत कि स्यादिति तदाह—मिन्नत्तस्त्व सर्वदुर्गाणि दुस्तराणि कामकोधादीनि ससारदुःखसाधनानि मत्प्रसादात्स्व
स्थापारमन्तरेणैव तरिष्यस्यनायासेनैवातिक्रमिष्यसि । अथ चेत् यदि तु ल मदुक्ते विश्वासमकृत्वाहकारात्पण्डितोऽहमिति गर्वाच
श्रोष्यसि मद्वचनार्थं न करिष्यसि ततो विनङ्खपित पुरुषार्थाद्वष्टो भविष्यसि कामकारेण सन्यासायाचरन् ॥ ५८॥ ल चाहकारं

#### ५ साध्योत्कर्षदीपिका ।

मिति भाव ॥५६॥ यतो भक्तियोगसैव माहात्म्य तस्मान्मत्प्रसादार्थं भवता मदाराधने प्रयतितव्यमिखाह—चेतसेति। चेतसा विवेकबुद्धा सर्वकर्माण दृष्टादृष्टार्थानि मिय सन्यस्य 'यत्करोषि यद्शासि यज्जुहोषि द्दासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुकृष्ट्य मद्पंणम्' इत्युक्तन्यायेन समर्प्य मत्परोऽह वासुदेवएव पर अक्तृष्ट प्राप्यो यस्य नतु खर्गादि स मत्पर सन् बुद्धियोग समाहित- बुद्धिल सिद्धासिद्धिजन्याभ्या हृष्विषादाभ्या अक्षुभितबुद्धिलमुपाश्रिखानन्यशरणलेनाङ्गीकृत्य मिवत्तो मग्येव चित्त यस्य स ल सतत सर्वदा मिवत्तो भव ॥५०॥ तत किमिलपेक्षायामाह—मिवत्त सर्वदुर्गाण ससारहेतुभूताज्ञानादीनि मत्प्रसादात्तरिष्यस्य- तिक्रमिष्यसि। व्यतिरेके दोषमाह—अथ चेवदि मदुक्तमहकारात् पण्डितेन मया खबुद्धा यद्विचारित तदेव सम्यगिलभिमानाच श्रोष्यसि न महीष्यसि ततस्ल विनङ्ग्रयसि विनाश गमिष्यसि पुरुषार्थाद्वर्ष्टो भविष्यसि॥ ५८॥ खतन्त्रोऽह परोक्त न करिष्यामीति

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

क्षम्यय नित्य सर्वोत्कृष्ट वैष्णव पद प्रामोति ॥ ५६ ॥ यसादेव तसात्—चेतसेति । सवकर्माणि चेतसा मि सन्यस्य समर्प्य मतप्र अहमेव पर प्राप्य पुरुषार्थो यस्य स व्यवसायात्मिकया बुद्धा योगमाश्रित्य सतत कर्मानुष्ठानकालेऽपि 'ब्रह्मापेण ब्रह्महृवि ' इति न्यायेन मञ्चेव वित्त यस्य तथाभूतो भव ॥ ५७ ॥ ततो यद्भ विष्यति तच्छुणु—मिचत्त हृति । मिचत्त सन् मत्प्रसादा-स्तर्वाण्यपि दुगाणि दुस्तराणि सांसारिकाणि दु खानि तरिष्यसि । विषक्षे दोषमाह—अथ चेद्यदि पुनस्त्वमहकाराज्ञानुत्वाभिमाना

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवद्योऽपि तत् ॥ ६० ॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । श्रामयन्सर्वभूतानि यन्नारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

#### १ श्रीमञ्जाकरमाष्यम् ।

इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रोऽहं किमर्थ परोक्तं करिष्यामीति । यदिचेत्वमहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति न युद्धं करिष्यामीति मन्यसे चिन्तयसि निश्चयं करोषि मिथ्येव व्यवसायो निश्चयसे तघ, यसात् प्रकृतिः क्षत्रस्वभावस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ यसाच स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय, निबद्धो निश्चयेन बद्धः सेनात्मीयेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यत्कर्म मोहाद्विवेकतः करि-ष्यस्यवशोऽपि परवश एव तत्कर्म ॥ ६० ॥ यसात्—ईश्वर ईशनशोलो नारायणः सर्वभृतानां

#### २ आनन्दगिरिन्याख्या ।

दोषमाह—अथ चेदिति ॥ ५८ ॥ स्वातस्ये सित भीतेरवकाशो नास्तीत्याशक्क्याह—इदं चेति ॥ ५९ ॥ इतश्च स्वया युद्धाश्च वैमुख्य कर्तुमुनितमित्याह—यसाचिति । स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धस्विति सबन्ध ॥ ६० ॥ इतोऽपि त्वया युद्ध कर्तव्यमेवेत्याह—यसादिति । अर्जुनशब्दस्योक्तार्थत्वे श्वतिमुदाहरति—अहश्चेति । 'अहश्च ३ नीलकण्डम्याक्या (चत्वर्धरी)।

स्ति । यत् यदि अहकारं गर्वमाश्रित्य न योत्से युद्ध न करिष्ये हित मन्यसे एष ते तव व्यवसायो निश्चयो मिथ्या । यतः प्रकृतिः क्षात्रस्वभावस्त्वा नियोक्ष्यित । 'प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यिते' इति चोक्तम् ॥ ५९ ॥ प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यतीत्येतदेव व्याच्छे — स्वभावजेनेति । स्वभावजेन पूर्वोक्तेन शौर्यादिना अवशोऽपि परवश एव तत्करिष्यित ॥ ६० ॥ कोऽसौ परो यद्वशेऽहमसीत्यत आह—ईश्वर इति । ईश्वर ईशनशीलोऽन्तर्यामी पृथिव्यादीनामसाक च सर्वभूताना सर्वप्राणिना हृदेशे बुद्धिगुहाया

#### ४ मधुसूद्तीब्याख्या ।

धार्मिकोऽह क्रूरं कमें न करिष्यामीति मिथ्याभिमानमाश्रिख न योत्खे युद्धं न करिष्यामीति मन्यसे यिनमध्या निष्फळ एष व्यवसायो निश्चयस्ते तव यस्मात्प्रकृति क्षत्रजाखारम्भको रजोगुणस्वभावस्त्वा नियोश्यति प्रेरविष्यति युद्धे ॥ ५९ ॥ प्रकृतिं विवृणोति—स्वभावजेन पूर्वोक्तक्षत्रियस्वभावजेन शौर्यादिना स्वनानागन्तुकेन कर्मणा निबद्धो वशीकृतस्त्व हे कौन्तेय यद्धन्शु-वधादिनिमित्तं युद्ध मोहात्स्वतन्त्रोऽह यथेन्छामि तथा सपादिष्यमानीति अमात् कर्तुं नेन्छिस तदवशोऽप्यनिन्छन्निप स्वामा-विककर्मपरतन्त्र परमेश्वरपरतन्त्रश्च करिष्यस्येव ॥ ६० ॥ स्वभावाधीनताश्चक्वेश्वराधीनता विवृणोति—ईश्वर ईशनशिलो

#### ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

लया न मन्तव्य परतन्त्रलात्तवेलाशयेनाह—यदिति । यन्नैतत्त्वमहकार मिथ्याभिमानमाशिल्य न योत्स्ये युद्ध न करिष्यामीति मन्यसे निश्चय करोषि एष ते व्यवसायोऽह खतन्त्रोऽनर्थहेतुभूत युद्ध न करिष्यामीति निश्चयो मिथ्या भ्रममूलको निष्फल । यत प्रकृति क्षत्रियसभावस्त्वा क्षत्रियं नियोक्ष्यति बलात्कारेण युद्धे प्ररियिष्यति ॥ ५९ ॥ प्रकृतिपारतद्वय विशदयति—स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन स्वेन स्वकीयेन कर्मणा निबद्ध निश्चयेन बद्ध यन्मोहाद्विवेकात्कर्तुं नेन्छिस तद्वशोऽि परवश्चण्व करिष्यसि । यसान्त्रव तस्मात्कुन्तीपुत्रस्य क्षत्रियश्चिरोमणेरस्मत्सबन्धिनस्तव युद्धवैमुख्य नोन्तिमिति स्वयन्सवोधयति हे कौन्तेयेति ॥ ६० ॥ स्वभावपारतह्वयमुक्लेदानीमन्तर्यामिपारतह्वयमाह । ईश्वर ईशनशील नारायण सर्वभूताना सर्वप्राणिना हृदेशे तिष्ठति

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

•मदुक्तमैतम्न श्रोध्यसि तर्हि विनङ्क्ष्यसि पुरुषार्थाञ्चरयसि ॥ ५८ ॥ काम विनङ्क्ष्यामि नतु बन्धुमिर्थुङ करिष्यामीति चित्तत्राह—यिदिति । मदुक्तमनादृत्य केवलमहकारमवलम्ब्य युद्ध न करिष्यामीति त्व यन्मन्यसेऽध्यवस्यसि एष तेऽध्यवसायो मिथ्यैव, अस्ततभ्रत्वात्तव । तदेवाह—अकृतिस्त्वा रजोग्रणरूपेण परिणता सती नियोक्ष्यति युद्धे प्रवर्तेथिष्यत्येव ॥ ५९ ॥ किंच—स्वभाविति ।
स्वभाव- क्षित्रयत्वे हेतु पूर्वकर्मसंस्कारस्तसाक्जातेन स्वकीयेन कर्मणा शौर्यादिना पूर्वोत्तेन निवद्धो यिद्यतस्त्व मोहायत्कर्से युद्धल-

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

॥ ६० ॥ एव ईअरा परमारमावस्य द्वारणस्वेन प्राक्षः । तत्र हाथिष्ठातरि कर्तरि बोद्धरि स्वात्ममये विस्पष्टे । कर्माणि न रिथति भाक्ति

### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

सर्वप्राणिनां हृदेशे हृदयदेशेऽर्जुन, शुक्कान्तरात्मस्त्रभावो विशुद्धान्तःकरण इति, 'अह्रश्च छ्रुणमहर-र्जुनं च' इति दर्शनात्, तिष्ठति स्थिति लभते। तेषु स कथ तिष्ठतीत्याह—भ्रामयन्भ्रमणं कारयन्सर्व-भूतानि यन्त्रारुढानीव यन्त्राण्यारुढान्यधिष्ठितानीवेतीवशब्दोऽत्र द्रष्टव्यः। यथा दारुक्ठतपुरुषादीनि

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

कृष्णमहरर्जुन च विवर्तेते रजसी वेद्याभि ' इस्रज्ञ किचिद्हस्तावस्कृष्णमस्वच्छ कलुषितमिव लक्ष्यते किंचि-पुनरहरर्जुन-मतिस्वच्छ शुद्धस्वभावमुगळभ्यते । एवमर्जुनशब्दस्य शुक्कशब्दपर्यायतया प्रयोगदर्शनादुक्तार्थस्वमुचितमिस्यर्थ । यज्ञा-रूढानीवेति कथमुच्यते तत्राह—इवशब्द इति । तदेव प्रपञ्चयति—यथेति । दारुमयानि यञ्चाणि यथा कौकिको मायावी मायया आमयन्वर्तते तथेश्वरोऽपि सर्वाणि भूतानि आमयन्नेव हृदये तिष्ठतीसर्थ ॥ ६१ ॥ ईश्वर सर्वाणि

### ३ मीळकण्ठव्यारया (चतुषरी)।

सर्वप्राणिप्रवर्तकिसिष्ठति । कीद्दशः । सर्वभूतानि श्रामयन्नूर्योधोमार्गेषु सचारयन् काष्ठपुत्तिकाइव सूत्रधारः यन्नारूढानि यन्नमिव यन्न उत्कमणादिसाधन सर्वप्राणाद्यात्मक लिङ्ग तदारूढानि मायया खशक्तया श्रामयन्निति सबन्ध । हे अर्जुन शुक्र विशुद्धान्त करण, सेश्वरोऽसीति भाव । अत्राहकारपूर्वक य कर्म करोति यश्च ईश्वरपरविशेऽहकरोमीति बुद्ध्या करोति तयोरत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थो मन्नो भाष्ये उदाहृत 'अदृश्च कृष्णमहर्र्जुन च विवर्तते रक्तसी वेद्यामिः' इति भारद्वाजार्षे 'अदृश्च कृष्णमहर्र्जुन च' 'इत्याप्निमारुतस्य प्रतिपत्' इति न्नाह्यणेन आग्निमारुते शन्ने विनयुक्ता प्रथमेयमृक् । यस्मिन् दिवसे सोम सूयते यागार्थं तदेव जन्मसाफल्यदिन मुख्यमह शब्दवाच्यम् । अन्यत्तु दिनमदिनमेव निष्फलत्वात् । तथाच स्मृति 'दशिमर्जन्मिमेवेदा आधान शतजन्मि । सहस्रेर्जन्मिमे सोम ब्राह्मण्य पादुमहिति' इति सोमयागस्य दौर्लम्य दर्शयति । तद्यमहृशब्द कालवचनोऽपि सौम्ये कर्मणि वर्तते । यथा दर्शपौर्णमासशब्दौ । तत्रैव सति अह् याग कृष्ण अविदुषा कृत अप्रकाशमिव भवति । तथाऽहर्र्जुनं खच्छ तदेव विदुषा कृत प्रकाशरूपमिव भवति । ते एते उमे अपि विद्वद्विद्वत्कृते अहनी रजसी प्रवृत्तिरूप-त्वात् रजोगुणकार्ये अपि वेद्याभिविद्याभिः कर्माङ्गावबद्धोपासनारूपा वा परमेश्वरे सर्वकर्मार्पणरूपा वा अहकरोमीत्य-निमानरूपा वा विद्या विद्यानि ताभिर्विवर्तते वैपरीत्येन वर्तते । सोपासन कर्म श्वेत परमात्मतत्त्वप्रकाशक बन्ध-विच्छेदहेतु , मुद्धकृत कर्म कृष्ण सरूपावरक बन्धहेतुरित्यर्थ । तदेव भगवान् पार्थ अर्जुनेतिसबोधयन् एतस्य

### ४ मधुसदनीन्याख्या ।

नारायण सर्वान्तर्यामी 'य पृथिव्या तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीर य पृथिवीमन्तरो यम-यति'। 'यच किंन्विज्ञगत्सर्व दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्विहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थित ' इत्यादिश्चितिसद्ध सर्व-भूताना सर्वेषा प्राणिना हृदेशेऽन्त करणे तिष्ठति सर्वव्यापकोऽपि तत्राभिव्यज्यते सप्तद्वीपाधिपतिरिव राम उत्तरकोसलेषु । हेऽर्जुन हे शुक्क शुद्धान्त करण्, एतादशमीश्वरं ल ज्ञातु योग्योऽसीति योत्यते । कि कुर्वस्तिष्ठति श्रामयिवतस्ततथालयन् सर्वभूतानि परतन्त्राणि मायया छद्मना यन्त्राह्वानीव सूत्रसचारादियन्त्रमाह्वानि दाहिनिर्मतपुरुषादीन्यत्यन्तपरतन्त्राणि यथा

### ५ माप्योत्कर्षदीपिका।

सर्वत्र स्थितोऽपि हृदयेऽभिव्यक्तत्या तिष्ठति । 'भहश्च ऋष्णमहर्र्जुन च' इति श्रुतौ अर्जुनशब्दस्य ग्रुक्तशब्दपर्यायत्या प्रयोगदर्श-नात् ग्रुक्तान्तरात्मस्वभावो विद्युद्धान्त करणोऽर्जुनस्त सबोधयन्नर्जुनस्य तवाविवेकेन निवन्धन स्वस्वातस्वयाध्यारोपण नोचितम् ,किंतु ईश्वरप्रेरित सर्वं करोमीति परिज्ञानमिति स्चयति । कि कुर्वन् तिष्ठतीत्याकाङ्क्षायामाह—भ्रामयन् भ्रमण कारयन् सर्वभूतानि यन्त्राहरू-ढानि यन्त्राण्यारूढान्यिषिष्ठतानीव यथा मायावी दारुक्ततपुरुषादीनि यन्त्राह्मढानि मायया छद्मना भ्रामयस्तिष्ठति तद्वदीश्वरो यन्त्रसदश

### ६ श्रीधरीव्याक्या।

क्षण कर्तुं नेच्छिसि, अवशोऽपि तत्कर्भ करिष्यस्थेव ॥ ६० ॥ तदेव क्षोकद्वयेन साख्यादिमतेन प्रकृतिपारतत्र्य स्वभावपारतत्र्य कर्म-पारतत्र्य चोक्तम् । स्दानीं स्वमतमाह—ईश्वर इति द्वाभ्याम् । सवभूताना हृदयमध्ये ईश्वरोऽ त्यांमी तिष्ठति । कि कुर्वन् सर्वाणि भूतानि मायया निजशनस्या भ्रामयन् तत्तत्कर्मस्य प्रवर्तयन् यथा दास्यत्रमारूढानि कृत्रिमाणि भृतानि स्त्रधारो लोके भ्रामयति तद्वदिस्थं । यद्वा यत्राणि शरीराणि आरूढानि भूतानि देहाभिमानिनो जीवान् भ्रामयित्रस्थं । तथाच श्वेताश्वतराणा मत्र — 'एको देव सर्वभृतेषु गृढ सर्वन्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष सर्वभृताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इति । अन्तर्या-मिन्नाह्मण च 'य आत्मिन तिष्ठनात्मानमन्तरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर एव त आत्मान्त यांम्यमृत ' इत्यादि ॥ ६१ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

भवन्ति । नहि निश्चिततरनखरकोदिविदारितसमदकरिकरदगिलतमुक्ताफलनिकरपरिकरप्रकाशितप्रतापमहसि सिंहिकशोरके गुहामधि-

# तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्मसादात्परां शानिंत स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्धाद्धह्यतरं मया । विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा क्रम् ॥ ६३ ॥

### १ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

यन्त्राह्मदानि । मायया छन्नना भ्रामयंस्तिष्ठतीति संबन्धः ॥ ६१ ॥ तमेवेश्वरं द्वारणमाश्रयं संसाराति-हरणार्थ गच्छाश्रय सर्वभावेन सर्वोत्मना हे भारत, ततस्तत्र्यसादादीश्वरानुग्रहात्परां प्रकृष्टां द्वान्ति परामुपरति स्थानं च मम विष्णोः परमं पदमवाष्स्रसि द्वाश्वतं निस्यम् ॥ ६२ ॥ इत्येतत्ते तुभ्यं ज्ञानमाख्यातं कथितं गुह्याद्वोप्याह्मद्वातरमतिशयेन गुह्यं रहस्यमित्यर्थः । मया सर्वेश्वेनेश्वरेण । विमृद्य

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

भूतानि प्रेरयति चेत्प्रासकैवत्यस्यापि पुरुषकारस्यानर्थक्यमित्याशङ्काह—तमेवेति । सर्वात्मना मनोवृत्त्या वाचा कर्मणा चेत्यर्थ । ईश्वरस्यानुप्रहात्तस्वज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तादिति होष । मुक्तास्तिष्ठन्त्यस्मित्रिति स्थानम् ॥ ६२ ॥ शास्त्र-मुपसंहर्तुमिच्छन्नाह—इति ते ज्ञानमिति । ज्ञान करणव्युत्पत्त्या गीताशास्त्रम् , यथेच्छसि तथा कुरु ज्ञान कर्म वा

३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्धरी)।
स्वच्छान्त करणत्वद्योतनेन शुक्के धर्मेऽधिकारं दर्शयति ॥ ६२ ॥ तमेष्र ईश्वर सर्वभावेन सर्वात्मना शरणमाश्रय गच्छ श्रयस्व । तत्प्रसादात् तद्नुप्रहात्परा शान्तिसुपरतिं समाधिमितियात्रत् । तथाच सूत्र 'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्' इति । स्थान च पर विष्णो पद मोक्ष शाश्रत नित्य प्राप्सिसि ॥ ६२ ॥ सर्वगीतार्थसुपसहरति—इतिति । इति एवप्रकार ते तुभ्य मया सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन ज्ञान आख्यातम् । गुह्यान्मन्नतन्नरसायनस्पाद्धृद्यतरमतिशयित ४ मधसदनीन्याक्या ।

मायावी आमयित तद्वित्यर्थशेष ॥ ६१ ॥ ईश्वर सर्वभूतानि परतन्त्राणि प्रेरयति चेत्राप्त विधिप्रतिषेधशास्त्रस्य सर्वस्य पुरुषकारस्य चानर्थवयमित्यत्राह—तमेवेश्वरं शरणमाश्रय ससारसमुद्रोत्तरणार्थं गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना मनसा वाचा कर्मणा च हे भारत तत्प्रसादात्तस्येवेश्वरस्यानुमहात्तत्वज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तात्परा शान्ति सकार्याविद्यानिवृत्ति स्थानमद्विती-यस्त्रप्रकाशपरमानन्दरूपेणावस्थान शाश्रत नित्य प्राप्तसि ॥ ६२ ॥ सर्वगीतार्थमुपसहरत्नाह—इस्रनेन प्रकारेण ते तुभ्यम-रान्तिप्रयाय ज्ञानमात्ममात्रविषय मोक्षसाधन गुह्याद्वहत्य परमरहस्यादि सन्यासान्तात्कर्मयोगाद्वहस्यतरं तत्फलभूतत्वादा-स्थात समन्तात् कथित मया सर्वज्ञेन परमाप्तेन । अतो विमृद्य पर्यालोच्य एतन्मयोपदिष्ट गीताशास्त्रमशेषेण सामस्थेन सर्वेकवाक्यतया ज्ञाला खाधिकारानुरूपेण यथेच्छिसि तथा कुरु न लेतद्विमृद्रयेव कामकारेण यिक्विचिद्यर्थं । अत्र चैतावदु-क्तम्—अग्रुद्धान्त करणस्य मुमुक्षोमोक्षसाधनज्ञानोत्पत्तियोग्यताप्रतिबन्धकपापक्षयार्थं फलाभिसन्धिपरित्यागेन भगवदर्पण-बुद्धा वर्णाश्रमवर्मानुष्ठान, तत ग्रुद्धान्त करणस्य विविदिषोत्पत्तौ गुरुमुपस्रस्य ज्ञानसाधनविद्यासनैरात्मसाक्षात्कारोत्पत्त्या एवंकर्मसन्यास , ततो भगवदेकशरणतया विविक्तदेशसेवादिज्ञानसाधनाभ्यासाच्छ्वणमनननिदिध्यासनैरात्मसाक्षात्कारोत्पत्त्या ५ भाष्योक्षर्विपिका ।

श्रीराह्णानि भूतानीखर्थ ॥ ६९ ॥ यसाविश्वर एव तत्तत्कर्मफलप्रदाता आमयित तसात्तमेव ईश्वरं शरण आश्रय ससारार्ति-हरणार्थं सर्वभावेन सर्वात्मना मनसा वाचा कर्मणा च गच्छ आश्रय । हेभारतेति सबोधयम् उत्तमवशोद्भवस्त्व योग्योऽसीति योतयित । तत्प्रसादात्तस्य सम्यगाराधितस्थेश्वरस्य प्रसादादनुष्रहात्परा प्रकृष्टा शान्ति अवियोपश्चमरूपा सर्वानर्थनिवृत्तिस्थान च मुक्तास्तिष्ठन्ति यसिन्निति स्थान मम विष्णो परम पद शाश्वत सदैकरसमवाप्स्यति ॥ ६२ ॥ शास्त्रमुपसर्द्युमिच्छन्नाह— इतीति । इत्येतते तुभ्य ज्ञायतेनेनेति ज्ञान गीताशास्त्र गुह्माद्रोध्याद्वह्मतर अतिशयेन गोप्य रहस्य मया सर्वज्ञेनाप्ततमेन शास्त्र-योनिना आख्यात कथितम् । एतथयोक्तशास्त्रमशेषेण समस्त विमृश्य विमर्शनमालोचन कृत्वा यथेच्छित तथा कुरु नत्नेतत्सा-

### ३ श्रीधरीव्याख्या ।

तमिति । यसादेव सर्वे जीवा परमेश्वरपरतत्रास्तसादहकार परिखज्य सवभावेन सर्वात्मना तमीश्वरमेव शरण गच्छ । ततस्तस्यैव प्रसादात्परमामुपश्चान्ति स्थान च पारमेश्वर शाश्वत नित्य प्राप्सिति ॥ ६२ ॥ सवगीतार्थमुपसहरत्नाह—हतीति । इति अनेन प्रकारेण तुभ्य सर्वेह्ने परमकारुणिकेन मया ज्ञानमाख्यातमुपदिष्टम् । कथभूतम् गुद्धाद्रोप्याद्रहस्यमञ्चयोगादिशानादिष गुद्धातर

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

तिष्ठति चपलमनसो वि(द्रव)द्रावणमात्रवलकालिनो हरिणपोतका स्वैर स्वव्यापारपरिशीलनापटुभावमवलस्वन्ते इति ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ तमेव क्षरण गण्डेत्युपकस्य सरप्रसादाविति निर्वाहवाक्यमभिद्धाद्भगवान्परमारमानमीश्वर वास्रदेव चैकतया योजयतीति तदेवेद ज्ञान-

### सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे द्वमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥ मन्मना भव मद्भक्तो मचाजी मां नमस्कर।

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम्।

विमर्शनमालोचनं कृत्वैतद्यथोक्तं शास्त्रमशेषेण समस्त यथोक्तं चार्थजातं यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ भूयोऽपि मयोच्यमानं शृणु—सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्यभ्योऽत्यन्तगुह्यतममत्यन्तरहस्यमुक्तमप्यसकुद्भयः पुनः ग्रुणु मे मम परम प्रकृष्ट वचो वाक्यम् । न भयान्नाप्यर्थकारणाद्वा वक्ष्यासि किंतर्हीष्टः त्रियोऽसि मे मम दृढमव्यभिचारेणेति कृत्वा ततस्तेन कारणेन बक्ष्यामि कथिष्यामि ते तव हितं परमं ज्ञानप्राप्तिसाधनम् । तिद्ध सर्वेहितानां हिततमम् ॥ ६४ ॥ कि तदिस्याह—मदिति ।

### २ आनन्दगिरिव्याख्या।

यदिष्ट तद्नुतिष्ठेखर्थ ॥ ६३ ॥ गीताशास्त्रस्य पौर्वापर्येण विमर्शनद्वारा तालर्यार्थं प्रतिप्तुमसमर्थं प्रसाह—भूयो-ऽपीति । किमर्थमिच्छन्पुन पुनरभिद्धासीत्याशङ्काह-न भयादिति । हितमिति साधारणनिर्देशे कथ परममि-लादिविशेषणमिलाशङ्काह—तद्धीति ॥ ६४ ॥ तदेव प्रश्नद्वारा विवृणोति—किं तदित्यादिना । उत्तरार्धं

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुधरी)।

रहस्यम् । एतद्यथोक्त शास्त्रार्थजात विमृत्य सम्यगालोच्य यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ एव यथेष्टकरणमभ्यन्-ज्ञायापि अति नात्सल्याच्छ्रोकद्वयेनैव कृत्स्न शास्त्रार्थमुपदेश्यस्तद्वहणे ऐकाग्यमस्य सपादयितुमाह—सर्वेति । सर्वेभ्यो गुह्मेम्य अतिशयित गुह्म सर्वगुह्मतम भूय पुनरसकुदुक्तमिप मे मम वचन शृणु । परम परमार्थविषयत्वात् । न लोभान्नापि भयात्त्वा वक्ष्यामि । किं तर्हि मे मम इष्टोऽसि परमाप्तोसि इति हेतोः दृढ अतिशयित ते तव हित यतस्ततो वश्यामि । तव इष्टत्वात् विद्यायाश्च हितत्वात् तद्वचन आप्ते त्विय अवस्य वक्तव्यमिति भावः ॥ ६४ ॥

### ४ मधुसूद्रनीव्याख्या।

मोक्ष इति । क्षत्रियादेखु सन्यासानधिकारिणो सुमुक्षोरन्त करणञ्जुद्धनन्तरमपि भगवदाज्ञापालनाय लोकसप्रहाय च यथाकथ-चित्कर्माणि कुर्वतोऽपि भगवदेकशरणतया पूर्वजन्मकृतसन्यासादिपरिपाकाद्वा हिरण्यगर्भन्यायेन तदपेक्षणाद्वा भगवदनुप्रह-मात्रेणेहैव तत्त्वज्ञानोत्पत्त्याऽग्रिमजन्मनि ब्राह्मणजन्मलामेन सन्यासादिपूर्वकज्ञानोत्पत्त्या वा मोक्ष इति । एव विचारिते च नास्ति मोहावकाश इति भाव ॥ ६३ ॥ अतिगम्भीरस्य गीताशास्त्रस्याशेषत पर्यालोचननिरृत्तये कृपया खयमेव तस्य सार सक्षिप्य कथयति — पूर्व हि गुह्यात्कर्मयोगाद्भव्यतर ज्ञानमाख्यातम्, अधुना त कर्मयोगात्तत्फलभ्तज्ञानाच सर्वस्मादितश-येन गुह्य रहस्य गुह्यतम परम सर्वत त्रऋष्ट मे मम बचो वाक्य भूयस्तत्रतत्रोक्तमपि लद्नुत्रहार्थं पुनर्वक्ष्यमाण राणु । न लाभपूजाख्यात्यार्थं ला ब्रवीमि कितु इष्ट प्रियोऽसि मे मम दृढमतिशयेन इति यतस्ततस्तेनैवेष्टलेन वक्ष्यामि कथयिष्याम्य-

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

कल्येनाविमृत्यैवेलार्थ ॥ ६३ ॥ अतिगम्मीरस्य गीताज्ञास्रस्य पौर्वापर्येण विमर्शनद्वारा प्रतिपत्तुमसमर्थं प्रति खयमेव करणानिधि श्रीभगवान्वासुदेवस्तस्य सार सगृह्य कथयति । तथा भूयोपि मयोच्यमान सर्वगुद्यतम सर्वगुह्यभ्योऽखन्तरहस्यमुक्तमप्यसकृद् भूय पुन में मम परम प्रकृष्ट वची वाक्य शृणु । यत्तु पूर्व गुह्यात्कर्मयोगाद्वह्यतर ज्ञानमाख्यात अधुना तु कर्मयोगात् तत्फलभूत-ज्ञानयोगाच सर्वस्मादतिशयेन गुह्यतमिति तु नादर्तव्यम् । पूर्वस्मिन्श्लोके ज्ञान करणव्युत्पत्त्या गीताशास्त्रपरमिति व्याख्यातलात् । 'इद तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे' इखादौ ज्ञानस्य गुह्यतमलाभिधानायाऽत्र ज्ञानादिप गुह्यतममन्यदिलभिधानस्यानुचितलाच किमधे पुन पुन श्रावयसीतिचेन्न भयान्नाप्यर्थकारणाद्वा वक्ष्यामि, किंतु दृढमव्यभिचारिणाखन्त मे मम इष्ट प्रियोऽसि तत्तस्मा-

### ६ श्रीघरीन्याख्या ।

पतन्मयोपदिष्ट गीताशास्त्रमशेषतो विमृश्य पर्यालोच्य पश्चाद्यथेच्छसि तथा कुरु । पतिसन्पर्यालोचिते सित तव मोहो निवितंष्यत इति भाव ॥ ६३ ॥ अतिगम्भीर गीताशास्त्रमञ्चेषत पर्यालोचियतुमश्रुवत कृपया स्वयमेव तस्य सार सगृद्ध कथयति—सर्वेगुद्धत-ममितित्रिभि । सर्वेभ्योऽपि गुह्यस्यो गुह्यतम मे वच तत्रतत्रोक्तमपि भूय पुन पुनरपि वश्यमाण मृणु। पुन पुन कथने हेतु-माइ-- दृढमत्यन्त मे मम त्वमिष्ट प्रियोऽसीति मत्वा। तत एव हेतोस्ते हित वश्यामि। यद्वा त्व ममेष्टोऽसि मया वश्यमाण च दृढ

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मुक्त गुह्माहेदान्तादपि गुह्म परमिवमुश्येति हैतप्रकाशनात्। एतचाशेषेण सप्रहतात्पर्यमत्र विचार्थेलर्थ । तच तारपर्य यथावसरमस्मानि शृङ्गग्राहिकयैव प्रकाशित यद्यपि तथापि स्फुटमशेषविमञ्चन प्रदर्श्यते उपादेशतम हाद । नासिश्वरूप्यमाणे श्रूयमाणे वा मतिस्तु-प्यति ॥ ६३ ॥ गुझतम यदत्र निश्चित तज्ज्ञानमिदानी शृण्विलाह—इष्टोऽसीति माश्चच इलन्तम् । मन्मना भवेलत्र शास्त्रे ब्रह्मार्पण एव

### मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥

१ श्रीमञ्जाकरभाष्यम् ।

मन्मना भव मिचलो भव मद्भक्तो भव मद्भक्तो भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु नमस्कारमि ममैव कुरु । तत्रैवं वर्तमानो वासुदेवएव समिपितसाध्यसाधनप्रयोजनो मामेवै- ध्यस्यागिमध्यसि । सत्य ते तव प्रतिज्ञाने सत्यां प्रतिज्ञा करोम्येतस्मिन्वस्तुनीत्यर्थः । यतः प्रियोऽसि मे । एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं बुद्धा भगवद्भक्तेरवश्यंभाविमोक्षफलमवधार्य भगवच्छरणैक- परायणो भवेदिति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ कर्मयोगनिष्ठायाः परमरहस्त्रमीश्वरशरणतामुपसंहत्याथेदानी

२ आनन्दगिरिक्याख्या ।

ध्याचष्टे—तत्रेति । एवसुक्तया शिला वर्तमानस्त्र तसिश्चेव वासुदेवे भगवलार्पतसर्वभावो मामेवागिमध्यसीति सबन्ध । सल्पप्रतिज्ञाकरणे हेतुमाह—यत इति । इदानी वाक्यार्थं श्रेयोऽधिंना प्रवृत्त्युपयोगित्वेन सगृह्णाति— एविमिति ॥ ६५ ॥ वृत्तमनूद्यानन्तरश्लोकतात्पर्यमाह—कर्मयोगेति । धर्मविशेषणादधर्मातुज्ञा वारयति—धर्मेति ।

तदेव गुद्धतम हितमाह—मन्मना इति । अह प्रत्यगात्मानन्दैकघन, परिपूर्णस्तदाकार मनो यस स मन्मनाः भव । एतेन ब्रह्मात्मामेदोऽपि साक्षात्करणीय इत्युत्तरषट्टार्थ उक्त । कथमेवविधा ज्ञाननिष्ठा कम्यतेऽत आह—मद्भक्तो भव । एतेन भगवदुपासनात्मको मध्यमषट्टार्थ उक्त । कथमलपुण्यस्य भक्तिरुदेष्यतीत्यत आह—मद्याजी भगवदर्थकर्मकरणशीलो भव । एतेन कर्मप्रधान आद्यषट्कार्थो विद्यतः । ननु यस्य भगवद्याजित्व न समवति दारिद्यात्स्याद्यमावाद्वा तस्य भगवद्वक्तिदौर्लभ्याद्वसाकारा चेतोद्यतिदुर्लभतरेत्याशङ्कयाह—मा नमस्कुरु प्राकृतभक्तयेव प्रतिमादौ भगवन्त सवीपचारसमर्पणेन नमस्कारादिना सम्यगाराध्येत्यर्थ । तथाचाश्वलयनो नमस्कारस्वेव यञ्चत्वसुदाहरति 'यो नमसा स्वध्वर , इति यश्चो वे नम इति हि ब्राह्मण भवति' इति च । एवसक्तस्य सोपानत्रया-स्वस्य एकस्य फलमाह—मामिति । मामेव तत्यदार्थ सर्वजगत्कारण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमखण्डैकरस त्व एष्यसि प्राप्सि विम्बइव प्रतिबिम्ब, घटाकाशइव महाकाशम् । असिन्नर्थे शपथ करोति । ते तव पुरः सत्य अबाधितार्थभूत प्रतिजाने प्रतिज्ञा करोमि मामेवेष्यसीति । प्रियोऽसि मे यतस्त्व मे मम प्रियोऽसि अतः प्रतारणानहें त्विय सत्यमेवाह अध्यवनिध्यक्या ।

पृष्टोऽपि सन्नह ते तब हित परम श्रेय ॥ ६४ ॥ तदेवाह—मयि भगवित वासुदेवे मनो यस्य स मन्मना भव सदा मा विन्तय । देषेण कसिबशुपाळादिरपि तथात आह—मद्भक्त प्रेम्णा मय्यनुरक्तो मिद्विषयेणानुरागेण सदा मिद्विषय मन कृतिति विधीयते । लिद्विषयोऽनुराग एव केन स्यादिलत आह—मयाजी मा यष्टु पूजियतु शील यस्य स सदा मत्पूजापरो भव । पूजोपकरणामावे तु मा नमस्कुरु कायेन वाचा मनसा च प्रहीभवनेनाराध्य । इद चार्चनवन्दनायन्येषामि भागवत-धर्माणामुपळक्षणम् । तथाचोक्त श्रीमागवते 'श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । अर्चन वन्दन दास्य सख्यमात्मिनेवेदनम् ॥ इति पुसापिता विष्णो भिक्तिश्चेषवळक्षणा । क्रियते भगवल्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुक्तमम् ॥' इति । एतच्च भिक्तरसान्येच्यात विस्तरेण । एव सदा भागवतधर्मानुष्ठानेन मय्यनुरागोत्पत्त्या मन्मना सन् मा भगवन्त वासुदेवमेव एष्यित प्राप्यसि वेदान्तवाक्यजनितेन मद्वोधेन । लचात्र सशय मा कार्षा । सल्य यथार्थं ते तुभ्य प्रतिजाने सल्यामेव प्रतिज्ञा करोम्यस्मिन्नर्थे । यत प्रियोऽसि मे । प्रियस्य प्रतारणा नोचितैवेति भाव । सल्य ते प्रारच्धकर्मणोऽन्ते सित मामेष्यसीति वा । अनुवादापेक्षया विश्वासदार्क्यप्रयोजन प्रथम व्याख्यातमेव श्रेय । अनेन यत्पूर्वमुक्त 'यत प्रयत्तिभूताना येन सर्वमिद ततम् । स्कृत्वादापेक्षया विश्वासदार्क्यप्रयोजन प्रथम व्याख्यातमेव श्रेय । अनेन यत्पूर्वमुक्त 'यत प्रयत्तिभूताना येन सर्वमिद ततम् । स्कृत्वादापेक्षया विश्वासदार्क्यप्रयोजन प्रथम व्याख्यातमेव श्रेय । अनेन यत्पूर्वमुक्त 'यत प्रयत्तिभूताना येन सर्वमिद ततम् । स्वर्क्षमीणा तमभ्यर्थं सिद्धि विन्दित मानव ॥' इति तद्धाख्यात मच्छाव्यतेभिक्षरलप्रकटनात् ॥ ६५ ॥ अधुना तु ईश्वर सर्व-

स्कारणाद्वश्यामि कथिष्यामि ते तव हित परं ज्ञानप्राप्तिसाधन ति सधिहितानां हिततमम् ॥ ६४॥ किं तिद्खपेक्षायामाह—सन्मना मि भगवित वासुदेवे मनो यस्य स मिन्तो भव सर्वदा मामेव चिन्तय । मज्ञक्तो मच्छ्रवणकीर्तनादिमञ्जनो भव । मद्याजी मयाजनशीलो भव । मा नमस्कुर नमस्कारमि मामेव क्रुर । तत्रैव वर्तमानो मिय वासुदेव एव समर्पितसाध्यसाधन-प्रयोजनो मामेवैष्यसि आगमिष्यसि मदमेदज्ञान प्राप्स्यसि । अस्मिन्नथे सस्य ते तव प्रतिज्ञाने सस्य प्रतिज्ञा करोमि । यत प्रियोऽसि मे । तथाच मम भगवत सस्प्रतिज्ञल बुद्धा मद्भक्तरवश्यभावि मत्प्राप्तिफललमवधार्य मच्छरणैकपरायणो भवेति

६ श्रीधरीन्याख्या।

सर्वप्रमाणोपेतमिति निश्चिल ततस्ते वक्ष्यामीलर्थ । इडमतिरिति केन्नित्पठन्ति ॥ ६४ ॥ तदेवाह—मन्मना इति । मन्मना भव, मिन्नो भव, ममैव भक्तो भव, मद्याजी मद्यजनशीलो भव, मामेव नमस्कुरु एव वर्तमानस्त्व मत्प्रसादाङ्घ व्यवानेन मामेवैष्यसि प्राप्त्यसि

### सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६॥

१ श्रीमच्छाकरमाष्यम् ।

कर्मयोगनिष्ठाफल सम्यग्दर्शन सर्ववेदान्तसारविहितं वक्तव्यमित्याह—सर्वधर्मान्सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान्। धर्मशब्देनात्राधर्मोऽपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्। 'नाविरतो दुश्चरितात्'

२ आन-दगिरिष्याख्या ।

ज्ञाननिष्टेन मुमुक्षुणा धर्मांधर्मयोस्त्याज्यत्वे श्रुतिस्मृती उदाहरति—नाविरत इति । मामेकमित्यादेसात्पर्यमाह— ३ नीलकण्डन्याच्या ( वतुधरी )।

अवीमीत्यर्थ ॥ ६५ ॥ एव नमनयजनभजनमननऋमेण साख्यनिष्ठा उक्ता या पूर्व ध्यानेनात्मनि पश्यन्तीत्यनेन श्लोकेन दर्शिता इदानीं 'अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा ' इति केवलोपास्तिनिष्ठा योगाख्योक्ता तामाह—सर्वेति । सर्वेषा वर्णानामाश्रमाणा देहेन्द्रियबुद्धीना च धर्मानिष्ठहों- ४ मधसदनीव्याख्या ।

भूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति तमेव सर्वभावेन शरण गच्छेति यदुक्त तिद्वरणोति—कोचिद्वर्णधर्मा केचिदाश्रमधर्मा केचित्सा-मान्यधर्मा इखेव सर्वानिप धर्मान्परिखज्य विद्यमानानविद्यमानान्वा शरणलेनानाह्य मामीश्वरमेकमद्वितीय सर्वधर्माणामधि-ष्ठातार फलदातार च शरण वज । वर्मा सन्तु न सन्तु वा कि तैरन्यसापेक्षेर्मगवदनुत्रहादेव लन्यनिरपेक्षादह कृतार्थो

५ आप्योत्कर्षदीपिका।

वाक्यार्थ ॥ ६५ ॥ परमेश्वरयजनात्मक कर्मयोग तन्निष्टाया परमरहस्य ईश्वरशरणतालक्षण भक्तियोग चोपसहत्याथेदानीमुभय-फलभूत सम्यग्दरीन सर्ववेदान्तप्रतिपादित तत्रतत्र विस्तरेण प्रोक्तमुपसहरति-सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मा तान्। धर्म-शब्देनात्राधर्मोऽपि गृह्यते । नैष्कर्म्यस्य विवक्षितलात् 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैन-मामुयात्' 'त्यज धर्ममधर्म च' इत्यादिश्रुतिस्मृति भय सर्व वर्मान् सर्वाण कर्माण परित्यज्य सन्यस्य मामेक सर्वातमान सम सर्व-भृतस्थमीश्वरमच्युत गर्भजन्मजरावर्जितमहमेवैतादश परमात्मेखेवमे र शरण वज । न मत्तोऽन्यदस्तीखवधारयेखर्थ । अह लामेव निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्य सर्वेभ्यो धर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि खात्मभावप्रकाशकरणेन । उक्तच दशमे 'नाशयाम्यात्म-भावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता' इति । अतो मा छुच शोक माकार्षीरिखर्यं । यत्त कश्चित्प्रललाप 'खकमेणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ' इत्यत्र कर्मनिष्ठा कर्मसन्यासपर्यन्तोपसहता 'ततो मा तत्त्वतो ज्ञाला विशते तदनन्तरम्' इत्यत्र सन्यासपूर्वकश्रवणादिपरि-पाकसहितज्ञाननिष्ठोपसहता । अधुना तु 'ईश्वर सर्वभूताना हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति' 'तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन' इति यदुक्त तिह्र-वृण्वन् भगवद्भक्तिनिष्ठासुभयसाधनलादुभयफलभूतलाचान्ते उपसहरति—सर्वधर्मानिति । सर्वान्वणीश्रमादिधर्मानिवयः मानान् विद्यमानान्वा परित्यज्य शरणलेनानादृत्य मामीश्वरमेकमद्भितीय सर्वधर्माणामधिष्ठातार फलदातारं च शरण त्रज । धर्मा सन्त न सन्त वा कि तैरन्यसापेक्षे । भगवदनुष्रहादेव अन्यनिरपेक्षादह कृतार्थी भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्द्यनमूर्तिमनन्त श्रीवासुदेवमेव भगवन्तमनुक्षणभावनया भजस्व । इदमेव परम तत्त्व नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण प्रेमप्रकर्षेण सर्वानात्म-चिन्ताश्रन्यया मनोवृत्त्या तैलधारावदनविच्छित्रया सतत चिन्तयेखर्थ । अत्र मामेक शरण व्रजेति सर्वशरणतापरिखागे लब्धे सर्व-धर्मान्परिखज्येति निषेधानुवादस्तत्कार्यकारितालाभाय। यज्ञायज्ञीये साम्नि 'ऐर कुलोहेयम्' इखत्र 'न गिरागिरेति ख्यात्' इतिवत् तथाच ममैव सर्वधर्मकारिलान्मदेकशरणस्य नास्ति धर्मापेक्षेत्यर्थः। एतेनेदमपास्तम्। सर्वधर्मान्परिलज्येत्युक्तेनाधर्माणा परिलागो न रुम्यतेऽतो धर्मपद कर्मपरमिति । न हात्र कर्मखागो विधीयतेऽपितु विद्यमानेऽपि कर्मणि तत्रानादरेण भगवदेकशरणतामात्र ब्रह्म-चारिगृहस्थवानप्रस्थभिक्षूणा माधारण्येन विधीयते । तत्र सर्वधर्मान्परिखज्येति तेषा खधर्मादरसभवेन तिश्ववारणार्थे अधर्मे चानर्थ-फले कस्याप्यादरामात्रात् स्यागवचनमनर्थकमेव शास्त्रान्तरप्राप्तलाच तस्माद्वर्णश्रमधर्माणामभ्यद्यहेतुलप्रसिद्धमीक्षहेतुलमपि स्या-देव । नचेदमपि सन्यासशास्त्र भगवदेकशरणताया विधित्सितलात् तस्मात्सवैधर्मान्परिखज्येखनुवादएव सर्वेषा तच्छास्नाणा परमर-हस्यमीश्वरशरणतैवेति तत्रैव परिसमाप्तिर्भगवता ऋता। तामन्तरेण सन्यासस्यापि स्वफलपर्यवसायिलात् अर्जुन च क्षत्रिय सन्यासा-नधिकारिणप्रति सन्यासोपदेशायोगात् । अर्जुनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु नक्ष्यामि ते हित ला मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्ल माञ्चच इत्यपक्रमोपसहारौ न स्थाताम् । तस्मात्सन्यासधर्मेष्वप्यनावरेण अगवदेकशरणतामात्रे तात्पर्यं भगवतः । यस्मात्त्व मदेकशरणः ।

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

अत्र च सशय माकार्थी । त्व हि मे प्रियोऽसि अत सत्य यथाभवत्येव तुभ्यमह प्रतिजाने प्रतिश्चा करोमि ॥ ६५ ॥ ततोऽपि गुद्ध-तममाह—सर्वेति । मञ्जत्त्येव सर्वे भविष्यतीति दृद्धविश्वासेन विधिकैंकर्यं त्यक्त्वा मदेकशरणो भव । एववर्तमान कभैत्यागनिमित्त ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याख्या ।

सवथा प्राधा यमिति निश्चित प्रकार्पणकारिणा शास्त्रसिटमर्घनदित्युक्त आह च सर्वधर्मान्यरिलाज्येति । यदिद गुद्धकरणे प्रासिद्धकानशु-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

इति 'त्यज धर्ममधर्म च' इत्यादिश्वतिस्मृतिभ्य'। सर्वधर्मान्परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणीत्येनत्। मामेकं सर्वात्मानं सम सर्वभूतस्थमीश्वरमच्युत गर्भजन्मजरामरणविवर्जितमहमेवेत्येवमेकं शरण बज्ज न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारयेत्यर्थः। अह त्वा त्वामेव निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मवन्धन-

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

न मत्तोऽन्यदिति । अर्जुनस्य क्षत्रियत्वादुक्तसंन्यासद्वारा ज्ञाननिष्ठाया मुख्यानिधकारेऽपि त पुरस्कृत्याधिकारि-३ नीळकण्डन्याख्या (चतुर्घरी)।

त्रादीन् सुखदु खादीश्च त्यक्त्वा मामेक सर्वेश्वर सर्वशाक्ति सोपाधि निरुपाधि वाऽखण्डैकरसमानन्दघन परमात्मानम् । शरण श्रणाति हिनस्त्यविद्यादीन्क्वेशादीन् शरणमाश्रय परायण गच्छ प्राप्नुहि । मदेकशरणो भवेत्यर्थः ।
अत्र अन्न भुक्त्वैव तृप्यति नतु जलगात्र पीत्वेतिवद्धेतुत्व क्त्वाप्रत्ययार्थं । सर्वधर्मपरित्यागेन मा शरण व्रजेत्यर्थः । यथोक्तम् 'अनात्मदर्शनेनेव परात्मानसुपासहे' इति । एतस्य भगवच्छरणीकरणस्य फलमाह—अर्हत्वेति । अह प्रत्यगात्मा सूर्याद्यन्तर्यामी नारायण सकलपाप्मविनिर्मुक्त सम्यग्ज्ञातः सन् त्वा त्वा सर्वपापेभ्य

४ मधुस्दनीव्याख्या।
भविष्यामीति निश्चयेन परमानन्दघनमूर्तिमनन्त श्रीवामुदेवमेव भगवन्तमनुक्षण भावनया भजस्व, इदमेव परम तत्त्व नातोऽधिकमस्तीति विचारपूर्वकेण भ्रेमप्रकर्षेण सर्वानात्मचिन्ताश्च्य्या मनोवृत्त्या तैलधारावद्विच्छिन्नया सतत चिन्तयेखर्थ ।
अत्र मामेक शरण व्रजेखनेनैव सर्वधर्मशारणतापरिखागे लब्धे सर्वधर्मान्परिखज्येति निषेधानुवादस्तु कार्यकारितालामाय
'यज्ञायज्ञीये सान्नि एर कुलोद्ग्रेयमिखत्र न गिरा गिरेतिब्रूयात्' इतिवत् । तथाच ममेव सर्वधर्मकार्यकारिखान्मदेकशरणस्य
नास्ति धर्मापेक्षेखर्थ । एतेनेदमपास्त सर्वधर्मान्परिखज्येत्युक्ते नाधर्माणा परिखागो लभ्यतेऽतो धर्मपद कर्ममात्रपरिमिति ।
नश्चत्र कर्मखागो विश्वीयते अपितु विद्यमानेऽपि कर्मणि तत्रानादरेण भगवदेकशरणतामात्र ब्रह्मचारिग्रहस्थवानप्रस्थिभक्षूणां
साधारण्येन विश्वीयते । तत्र सर्वधर्मान्परिखज्येति तेषा स्वधर्मादरसमवेन तिश्वारणार्थम् । अधर्मे चानर्थफले कस्याप्यादराभावात्तत्परिखागवचनमनर्थकमेव, शास्त्रान्तरप्राप्तलाच । तस्माद्वर्णश्रमधर्माणामभ्युदयहेतुलप्रसिद्धर्मोक्षहेतुलमपि स्थादिति
शङ्कानिराकरणार्थमेवैतद्वच इति न्याय्यम् । नच सर्वधर्माधर्मपरिखागोऽत्र विधीयते सन्यासशास्त्रेण प्रतिषेधशास्त्रेण च लब्ध५ भाष्योस्कर्वरीविका ।

सर्वधर्मानादरेणातोऽह सर्वकार्यकारिलात्वा सर्वपापे+यो बन्धुवधादिनिमित्ते+य ससारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि प्रायिश्वत विनैव 'धर्मेण पापमपनुदति' इतिश्रतेर्धर्मस्थानीयलाच मम । अतो माग्रुच. युद्धे प्रवृत्तस्य मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रत्यवायात्कथ निस्तार स्यादिति शोक माकार्षारित्यादि तन्नादर्तव्यम् । श्रीमता सर्वज्ञाना भगवदात्मलात्, भगवदिभाग्रायविदा भगवता भाष्यकृतामभिप्रायापरिज्ञानविज्मितलात् । तथाहि सप्तदशाध्यायान्तगीताशास्त्रार्थोपसहारात्मकेऽस्मित्रध्याये प्रतिपादितेन कर्मादिना एतद्ध्यायान्तसमस्त्रशास्त्रोपसहारो नोपपद्यते । नाहे 'खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ' इस्रत्र कर्मनि-ष्ठानिरूपणस्य समाप्तिर्दश्यते 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय । चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर् ' इत्युक्तखा-त्तसात्तत्रतत्र प्रतिपादित कर्मयोग भक्तियोग ज्ञान चास्मित्रध्याये सप्रहेणोपपाद्य सर्वशास्त्रान्त उपसहरतीखेवयुक्तम् । अन्यथा 'बुद्धियोगमुपश्रिख मिचत सतत भव । मिचत सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि' इखत्र भक्तियोग उपसद्धत इखिप कुतो न स्यात् । तस्यात्कर्मयोगादिप्रतिपादनपरिसमाप्तावेव यथासभव उपसहारवर्णन युक्त नतु यत्रकुत्रचित् । 'तेषा सतत-युक्ताना भजता श्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते । नहि ज्ञानेन सहश पवित्रमिह विद्यते ।' 'इद त्र ते गुह्यतम' 'नैष्कर्म्यरिद्धि परमा सन्यासेनाधिगच्छति' इत्यादिना प्रतिपादिताया समस्तवेदान्ततात्पर्यभूताया कर्मयोगभक्ति-योगफलभूताया सन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठाया उपसहारस्य शास्त्रान्ते कर्तव्यलावश्यकलेन सर्वेधमीन्परिखज्येखनेन सर्वेकर्म-सन्यासस्य स्पष्टतया प्रतीयमानलेन च तादशज्ञाननिष्ठोपसहारस्य युक्ततामभित्रेत्याचार्ये सैवास्मिन्श्लोक उपसहता । ईश्वराभिन प्राय ईश्वरेणैव ज्ञायते नतु वराकैरस्मदादिभि । विष्णुशिवयोरेकात्मल परमात्मल च श्रतिस्मृतीतिहासपुराणादिसिद्धम् । तमेव शरण गच्छेत्यस्य विवरणमनेन कियत इत्यपि न । असदिग्धार्थस्य सदिग्धार्थेन विवरणायोगात् । सर्वधर्मान्परित्यज्येति त तत्रतत्रार्जन निमित्तीकृत्य सन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठाप्रतिपादनमिवार्जनस्य क्षत्रियलादुक्तसन्यासद्वारा ज्ञाननिष्ठायामनिधकारेऽपि त पुरस्कृत्याधिकारिभ्यत्तस्योपदिदिक्षितलाच विरुध्यतेऽर्जुन निमित्तीकृत्य लोकोपकाराय भगवत प्रवृत्तिरिति समतम् । अन्यथा क्षत्रियसार्जनस्य श्रोतर्यसिम्बधिकारसस्यैव वक्तव्यले सन्यासपूर्विकाया ज्ञाननिष्ठाया वर्णनमनर्थंक स्मार्त । वस्ततोऽर्जनस्य स्विप्रहस्य सर्वेश्वलेनोपदेशानशंक्य च भवेत् । अपिव त प्रति सर्वधर्मपरित्यागकथन भगवतः पूर्वापरविरुद्धम् । 'कर्राग्येवा-धिकारसेत मा फळेष कदाचन । मा कमैफलहेत्रभैमी ते सङ्गोऽस्लकमीण'। 'कमैणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः' 'न ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

वचादि तस्य सर्वस्याह करेंत्यास्मधर्मता परित्यज्य तथाचार्यादिहनमिक्रयानिषेषे ममाधर्मी भविष्यतीति मनसाविहाय माभेषेक सर्वकर्तार,

### १ श्रीमञ्चाकरमाष्यम् ।

### रूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि खात्मभावप्रकाशीकरजेन। उक्तंच 'नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्त्रता'

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

### भ्यसस्योपिदिक्षितत्वाद्विरोधमभिप्रेत्याह—अहं त्वेति । उक्तेऽथें दाशमिक वाक्यमनुकूलयति—उक्तेचेति । ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

संचितिकियमाणेम्यो गोत्रवधादिजेम्यो मोक्षयिष्यामि । मा ग्रुच शोक माकार्षी । तथाहि । तत्त्वज्ञानफल पापास्पर्शः शोकतरण च सर्वश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धम् । आदित्यान्तर्वर्तिन नारायण प्रकृत्य च्छान्दोग्ये श्रूयते 'स एष सर्वेम्यः पाप्मम्य उदित उदेति ह वै सर्वेम्य पाप्मम्यो य एव वेद' 'तरित शोकमात्मवित्' 'तत्र को मोह. क शोक

### ४ मधुसूद्रनीन्याख्या।

लादेव । नचेदमि सन्यासशास्त्र भगवदेकशरणतया विधित्सितलात् । तस्मात्सवधर्मान्परिखज्येखनुवाद एव । सर्वेषा तु शास्त्राणा परम रहस्यमीश्वरशरणतैवित तत्रैव शास्त्रपरिसमाप्तिर्भगवता कृता । तामन्तरेण सन्यासस्यापि खफलापर्यवसायि-लात् । अर्जुन च क्षत्रिय सन्यासानिधकारिण प्रति सन्यासोपदेशायोगात् । अर्जुनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु 'वश्यामि ते हित ला मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्त, मा शुच 'इति चोपक्रमोपसहारौ न स्थाताम् । तस्मात्सन्यासधर्मेष्वप्यनादरेण भगवदेक-शरणतामात्रे तात्पर्य भगवत । यस्मात्त्व मदेकशरण सर्वधर्मानादरेण, अतोऽह सर्वधर्मकार्यकारिलात्त्वा सर्वपापेभ्यो बन्धुवधादिनिमित्तेभ्य ससारहेतुभ्यो मोक्षयिष्यामि प्रायिष्ठत्त विनेव । 'धर्मेण पापमपनुदति' इति श्रुतेर्धर्मस्थानीयलाच मम । अतो मा शुच युद्धे प्रवृत्तस्य मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रत्यवायात्कथ निस्तार स्यादिति शोक माकार्षी ॥ 'भाष्यकारैर्निर-स्तानि दुर्मतानीह विस्तरात् । प्रन्थवाख्यानमात्रार्थी न तदर्थमह यते ॥ तस्यैवाह ममैवासौ स एवाहिमिति त्रिधा । भगवच्छ-रणल स्थात्साधनाभ्यासपाकत ॥ विशेषो वर्णितोऽस्थामि सर्वौ मित्तरसायने । प्रन्थविस्तरमीरुलाहिब्बात्रमिह कथ्यते ॥ तत्राच मृदु यथा—'सत्यपि मेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्ग कचन समुद्रो न तारङ्ग ॥' द्वितीय मध्य यथा—'हत्तमुत्क्षित्य यातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्भतम् । हृद्याद्यदि निर्यासि पौरुष गणयामि ते ॥' तृतीयमव-धिमात्र यथा—'सकलमिदमह च वासुदेव परमपुमान्परमेश्वर स एक । इति मतिरचला भवस्यनन्ते हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात् ॥' इति दृत प्रति यमवचनम् । अम्बरीषप्रह्वादगोपीप्रशृतयश्वास्या भूमिकायामुदाहर्तव्या । अस्मिन् हि

### ५ माण्योत्कर्षदीपिका।

कर्मणामनारम्भानिष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते' 'खे खे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर.' 'खकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु' 'खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ' 'श्रेयान्स्खधर्मो विगुण ' 'सहज कर्म कौन्तेय सदोषमि न लजेत्' 'सर्व-कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय ' 'खमावजेन कौन्तेय' इलादिना तत्रतत्र कर्मापरिलागमलाप्रहेण प्रतिपादात्रैव कथने पर-स्परविरोधस्य स्पष्टलात् । एतेन सर्वधर्मान्परिखञ्य शरणलेनानादस्य धर्मा सन्तु न सन्तु वा कितैरिखादिवर्णनमपास्तम् । 'यज्ञ-दानतप कमें न खाज्यं कार्यमेव तत् । यशो दान तपश्चैव पावनानि मनीविणा' 'मत्कर्मकुन्मत्परम ' 'खकमेणा तमभ्यर्च्य' इलादिवचनाना विरोधस्यास्मिन्नश्रुतकल्पनेऽपि तुल्यलात्। कर्माधिकृतेनाह्नेन वेदविहित धर्ममनाहल्य मद्रूपोपासन कार्यमिति सर्व-स्मिन्गीताशास्त्रे काप्यनुक्तलेन तदुपसहारवर्णनस्यानुन्वितलाच । 'अन्ध तम प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायापरता ' 'मामनुस्मर युभ्य च' 'श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे ते उल्लह्मय प्रवर्तते । आज्ञाभक्षो मम द्रोहो मक्क्तोऽपि न वैष्णव ॥ वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान् । विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम् । तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण जनार्दन । आरा-ध्यते खवर्णोक्तधर्मानुष्ठानकारिणा' इत्यादिश्चतिस्यतिस्य कर्मसमुचितोपासनाया वैश्विष्ट्यबोधनाच । यत्र तु कर्मणो निन्दा पुराणा-दिषु श्रूयते न सा भगवदाराधनलक्षणस्य निष्कामकर्मणो वेदविहितस्य नियतस्यापितु भगवत्पराङ्मुखेनानुष्ठानस्य सकामस्य । तसादर्जुनेन सर्वकर्मेखाग कर्तव्य इति भगवतो नाभिप्रेतम् किंतु खागाधिकारिभि कर्ममात्र संन्यस्याहमेव भगवान्स वासुदेव. नतु मत्तोऽन्योस्तीति ज्ञाननिष्ठा सम्यक् सपादनीयेति वक्ष्यामि ते हित लां मोक्षयिष्यामि सर्वपापेभ्यस्ल माञ्चच इति चोपकमोप-सहारात् । 'तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन ' इत्यादिवत् अर्जुनव्याजेनान्यस्यो-पदेशेपि न विरुष्यते । यदपि सर्वपापेभ्य बन्धुवधादिनिमित्तभ्य इलादि तदपि साहसमात्रम् । 'धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रि-यस न विद्यते' इलादी अभीषोमीयपशुहिंसावधुद्धे शत्रुद्दननकपाया विहिताया हिंसाया पापजनकलाभावस्यालाभहेण खेनैव स्थापितलात् । यदप्यत्रेत्यादि तदपि बालविमोहनमात्रम् । उक्तयुक्तया मामेक शरणं वजेत्यत्राचार्योकार्यस्थैव विवक्षितलात् । मानेक शरण त्रज खधर्माचरणादिना मामेवाराधय नतु देवतान्तरमिखर्थस्थापि समवेन सर्वधर्मसागस्य काभायोगाच । यदप्येते-

७ अभिनवगुप्ताचार्यक्याक्या ।

परमेश्वर स्वतन्त्र झरण सर्वस्वभावाधिष्ठायकतया त्रज । अतएदाह सर्वेज्ञ सर्वेभ्यः पापेभ्यस्त्वा मोश्वयिष्यामीति । माञ्चण किंकर्तद्यता

### इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति॥ ६७॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

इति । अतो मा शुचः शोकं मा कार्षोरित्यर्थ ॥ ६६ ॥ असिन्हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयससाधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्मं वाहोस्विदुभयमिति । कुतः संदेहः 'यज्ज्ञात्वामृतमश्रुते', 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्' इत्यादीनि वाक्यानि केंवलाज्ज्ञानानिःश्रेयसप्राप्तिं दर्शयन्ति । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'कुक कर्मेवे' त्येवमादीनि कर्मणामवश्यकर्तव्यतां दर्शयन्ति । एवं ज्ञानकर्मणोः

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

ईश्वरस्य त्वदीयबन्धननिरसनद्वारा त्वत्पालयितृत्वाञ्च ते शोकावकाशोऽस्तीत्याह—अत इति ॥ ६६ ॥ प्वापरालोच-भातो गीताशास्त्र व्याख्यायोपसहत्य तत्तात्पर्यार्थं निर्धारितमपि विचारद्वारा निर्धारयितु विचारमवतारयति—अस्मि-श्चिति । क्षिंशब्दार्थमेव ब्रेधा विभजते—ज्ञानसिति । निमित्ताभावे सञ्चयस्याभासत्वाञ्च निरस्येति मत्वा पृच्छति— कुत इति । तत्तदर्थावद्योतकानेकवाक्यदर्शन तिज्ञिमित्तमित्याह—यज्ञ्चात्वेति । कर्मणामवश्यकतेव्यत्वोपलम्भाप्रे-भ्योऽपि नि श्रेयसप्राप्तिर्भातीत्याह—कर्मण्येवेति । तथापि समुचयप्रापक नास्तीत्याशङ्काह—एवसिति । सत्या ३ नीलकण्यव्याव्या (चत्रवरी)।

एकत्वमनुपश्यत ' इति । उदितः ऊर्ध्वमितो गत पापान्युत्क्रम्य गतो निष्पाप इति श्रुतिपदार्थ । वर्णाश्रमधर्म-सन्यासपूर्वक षष्ठाध्यायेनोक्तेन योगेन देहादीना धूर्माश्च त्यक्त्वा निर्विकल्पमात्मान साक्षात्कुर्वतो न कर्मलेप इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ एव श्लोकद्वयेन 'ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्' इति साख्ययोगौ द्वितीयाध्याये दर्शितावुपसहत्य विद्यासप्रदायविधिमाह—इद्मिति । अतपस्काय तप आलोचन तद्रहिताय । अयबद्गीलायेत्यर्थ ।

४ मधुसूदनीन्याख्या ।

गीताशास्त्रे निष्ठात्रय साध्यसाधनभावापस्य विवक्षितसुक्त च बहुधा । तत्र कर्मनिष्ठा सर्वकर्मसन्यासपर्यन्तोपसहृता 'खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ' इस्त्र । सन्यासपूर्वकश्रवणाविपरिपाकसिहृता ज्ञाननिष्ठोपसहृता 'ततो मा तत्त्वतो ज्ञासा विश्वते तदनन्तरम्' इस्त्रत्र । भगवद्धकिनिष्ठा त्भयसाधनभूतोभयफलभूता च भवतीस्त्रन्त उपसहृता 'सर्वधर्मान्परिस्रज्य सामेक शरण व्रजे इस्त्रत्र । भाष्यकृतस्तु सर्वधर्मान्परिस्रज्यित सर्वकर्मसन्यासानुवादेन मामेक शरण व्रजेति ज्ञाननिष्ठोपसहृत्ते स्त्रासु । भगवदिभिप्रायवर्णने के वय वराका 'वचो यद्गीताख्य परमपुरुषस्यागमनिरा रहस्य तक्ष्याख्यामनितिनिषुण को वितन्त्रताम् । अह स्त्रेतहास्य यदिह कृतवानस्मि कथमप्यहेतुस्त्रहाना तदिप कृतुकायैच महताम्' ॥ ६६ ॥ समाप्त शास्त्रार्थ । शास्त्रस्वप्रविधिमधुना कथयिति—इद्सिति । इद गीताख्य सर्वशास्त्रार्थरहस्य ते तव ससारविच्छित्तये मयोक्त नातपः

### ५ माण्योत्कर्षदीपिका ।

नेदमपास्तिम्लादि तदिप तुच्छमेव। 'नाविरतो दुश्वरितात्' 'लज धर्ममधर्म च' इति भाष्योदाहृतश्चितिस्युलनवलोकनविजृम्भि-तलात्। तथाच सर्वस्याप्यस्य कामिनो विषयरागवशादधर्माचरण दृत्यते शरीरिश्वितमात्रविषयकामनया तदाचरण सन्या-साधिकारिणोऽपि सभाव्य तरपरिलागवचनस्य श्चितिस्युलगुरोधेन सार्थक्यम् । अधर्मेऽनर्थफले कस्याप्यादरो नास्तिति वक्तुमशक्य लोके तदाद्रस्योपलभ्यानलाद्वन्यया न सुरा पिवेत् न कल्ल भक्षयेदिलादि निषेधवाक्याना वैयथ्यं स्यात्। तस्मादत्रार्जुन निमिन्तिकुलाधिकारिभ्यो वेदविहितकर्मलागो गीताशास्त्रे उपपाद्य तदन्ते उपसिहयते। भगवदेकशरणताया तमेव शरण गच्छेलनेनो-कलात्। 'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी'लनेन भक्तियोगस्य कर्मयोगस्य चोपसहतलात्। यत्तुं सन्यासशास्त्रेण प्रतिषिद्धशास्त्रेण च लब्धलान्नात्र सर्वधर्मलागो विधीयते इति तत्र विधिनिषेधहपण वेदेन प्राप्तलात्। तदर्थप्रतिपादकस्यतीतिहासपुराणाना वैयथ्यप्रस्वन्यक्षात्रात्ता तावत्। एवमन्येषामपि कुकल्पना भाष्यविरुद्धा सम्यग्विचार्य निराकर्तव्या। 'गोभाराहरणार्थिना स्वविह्ता वेदार्थनाशे रता येऽनाय जगता निदानममल शास्त्रस्य योनि विभुम्। यत्कारुण्यकटाक्षतोऽभिलवित पूर्ण ममाप्यद्धत त वन्दे परमायत विवनह कृष्ण गुहणा गुहम्'॥६६॥ एव सप्तदशाध्यायान्तगीताशास्त्रार्थं सर्वे प्रतिपत्तिसौकर्यार्थंमसिन्नध्यये विस्तरेणोपसहलान्ते मन्मना भवेति द्वास्या पुन खशास्रदार्व्याय सक्षेपतस्त्रस्थापसहारं कृलाथेदानीं शास्त्रसदायविधिमाह—इद्सिति। इद शास्त्र

### ६ श्रीघरीच्याख्या ।

पाप स्यादिति मा शुच. शोक माकाषी । यतस्त्वा त्वां मदेकशरण सर्वपापेभ्योऽह मोक्षयिष्यामि ॥ ६६ ॥ एव गीतार्थतस्वमुपदिश्य तस्सप्रदायप्रवर्तने नियममाह—इद्मिति । इद गीतार्थतस्व ते त्वयाऽतपस्काय स्वधर्मानुष्ठानहीनाय न वाच्य, न चाभक्ताय

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्यास्या ।

मोहं मागाः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ इद त इति । नास्त्रज्ञानस्य गोव्यमानस्य सिक्षित् सर्वजनाविषयस्यात् । तपसा तावत्पापग्रम्थौ विशीणं कुदालः

१ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

कर्तव्यतोपदेशात्समुचितयोरपि निःश्रेयसहेतृत्वं स्यादिति भवेत्संशयः । किं पुनरत्र मीमांसाफलम् । नन्वेतदेवैषामन्यतमस्य परमनिःश्रेयससाधनत्वावधारणम् । अतो विस्तीर्णतरं मीमांस्यमेतत् । आत्मज्ञानस्य त केवलस्य नि श्रेयसहेत्तस्य भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात्। क्रिया-कारकफलमे दबुद्धिरविद्ययात्मनि निखप्रवृत्ता मम कर्माह कर्तामुप्मै फलायेदं कर्म करिष्यामीती-यमविद्यानादिकालप्रवृत्ता । अस्या अविद्याया निवर्तकमयमहमस्मि केवलोऽकर्ताकियोऽफलो न मत्तोऽन्योऽस्ति कश्चिदित्येवंरूपमात्मविषय ज्ञानमृत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतुभृताया भेदबुद्धेर्निवर्तक-त्वात् । तुशब्दः पश्चद्वयव्यावृत्त्यर्थौ न केवलेभ्यः कर्मभ्यो नच ज्ञानकर्मभ्या समुचिताभ्या निःश्रेय-सप्राप्तिरिति पक्षव्रयं निवर्तयति । अकार्यत्वाञ्च निःश्रेयसस्य कर्मसाधनत्वानुपपत्तिः । निह नित्य वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा कियते। केवलज्ञानमप्यनर्थक तर्हि। नाविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टकैवस्य-फलावसानत्वात् । अविद्यातमोनिवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्ट कैवस्यफलावसानत्वम् । रज्जवादिविषये सर्पोद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीपप्रकाशफळवत् । विनिवृत्तसर्पादिविकल्परज्जकैवल्यावसानं हि प्रकाश-फल तथा ज्ञानम् । दृष्टार्थाना च छिदिक्रियाग्निमन्थनादीना व्यापृतकर्त्रादिकारकाणा द्वैधीभावाग्नि-दर्शनादिफलादन्यफले कर्मान्तरे वा व्यापारानुपपत्तिर्यथा तथा ज्ञाननिष्ठा कियायां दृष्टार्थाया व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्यात्मकैवस्यफलादन्यफले कर्मान्तरे प्रवृत्तिरनुपपत्रेति न ज्ञाननिष्ठा कर्मे॰ सहितोपपचते । भुज्यग्निहोत्रादिकियावत्स्यादिति चेत् । न, कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वा-

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

सामध्या कार्यमवस्यभावीत्युपसहरति—इति भवेदिति । सदिग्ध सफल च विचार्यमिति स्थितेरसति फले सदि-ग्धमपि न विचार्यमिति बुद्धा पृच्छति — किं पुनरिति । प्रत्येक ज्ञानकर्मणो समुद्धितयोवी सुक्ति प्रति परम-साधनतेस्रवधारणमेव विचारफलमिति परिहरति—नन्विति । सदेहप्रयोजनयोविंचारप्रयोजकयोभीवाद्विचारद्वारा परममुक्तिसाधन निर्धारणीयमिति निगमयति—अत इति । एव विचारमवतार्य सिद्धान्त सगृह्णाति आत्मेति । सग्रहवाक्य विवृण्वन्नादावात्मज्ञानापोद्धामविद्या दर्शयति—िक्रियेति । आश्रयोत्तया तद्नादित्वमाह—आत्मनीति । तामेवाविद्यामनाद्यविद्योत्थामनर्थात्मका प्रपञ्चयति—ममिति । अनाद्यविद्याकार्यस्वात्प्रवाहरूपेणानादित्वमस्या विव-क्षित्वा विश्चिनष्टि - अनादीति । तत्र कारणाविद्यानिवर्तकत्वमात्मज्ञानस्योपन्यस्यति - अस्या इति । ननु नेद्मुत्पन्न ज्ञान निवर्तयत्वविरोधेनोत्पन्नत्वान्न चानुत्पन्नमञ्ब्धात्मकसार्थिकियाकारित्वाभावात्तत्राह — उत्पद्ममानसिति । तस्य कारणाविद्यानिवर्तकत्वमित्याशङ्क्य कार्याविद्यानिवर्तकत्वदृष्टेरित्याह—कर्मेति । आत्मज्ञानस्येत्यादिसम्बद्याक्ये तुराब्दद्योत्यविशेषा भावात्तदानर्थक्यमाशङ्काह—तुराब्द इति । पश्चद्वयव्यावर्तकत्वमेवास्य स्फुटयति —नेत्यादिना । इतश्र कमीसाध्यता मुक्तेरिखाह-अकार्यत्वाचीति । 'एष निस्यो महिमा' इति श्रुतेर्निस्त्वेन मोक्षस्याकार्यत्वाञ्च तम्र हेत्वपेक्षेत्युपपादयति --नहीति । ज्ञानेनापि मोक्षो न क्रियते चेत्तर्हि केवलमपि ज्ञान मुक्तयजुपयुक्तमिति कुतलख तत्र हेतुत्वधीरित्याशङ्कते—केवलेति । ज्ञानानर्थक्य दुषयति—नेति । तदेव प्रपञ्चयति—अविद्येति । यदुक्तमविद्यानिवर्तकज्ञानस्य कैवस्यफछावसायित्व दृष्टमिति तन्न दृष्टान्तमाह—र्द्भवादीति । उक्ते विषये तमो-निवर्तकप्रकाशस्य कस्मिन्फले पर्यवसान तत्राह-विनिवृत्तेति । प्रदीपप्रकाशस्य सर्पभ्रमनिवृत्तिद्वारा रज्जुमान्ने पर्यवसानवदात्मज्ञानस्यापि तदविद्यानिवृत्यात्मकैवस्यावसानमिति दार्ष्टान्तिकमाह—तथेति । ज्ञात्रादीना ज्ञाननिष्ठा-हेत्ना कर्मान्तरे प्रवृत्तिसभवात्कर्मसहितैव सा कैवल्यावसायिनीति चेत्तत्राह—दृष्टार्थायासिति । कर्मसाहित्य ज्ञाननिष्ठाया दृष्टान्तेन साध्यन्नाशङ्कते—भूजीति । भुजिकियाया कौकिक्या वैदिक्याश्रामिहोत्रादिकियाया. सहात-३ नीलकण्डब्याख्या (चतुर्घरी)।

अमक्ताय श्रद्धाहीनाय । अञ्चश्रूषवे गुरुसेवामकुर्वते । मा परमात्मान योऽभ्यसूयति मदीयगुणासहिष्णुतया मयि ४ मधुसूद्नीज्याख्या ।

स्कायास्यतेन्द्रियाय न वाच्यम् । कदाचन कस्यामप्यवस्थायामिति पर्यायत्रयेऽपि सबध्यते । तपित्वनेऽप्यभक्ताय गुरौ देये च भक्तिरहिताय न वाच्य कदाचन । तपिखने भक्तायाप्यग्रुश्रूषवे ग्रुश्रूषा परिचर्यामकुर्वते च न वाच्य कदाचन । चशब्दो ५ माध्योत्कवदीपिका।

ससारविच्छित्तिहेतुभूत तव हिताय मयोक्तम् । अतपस्काय उक्तशारीरादितपोरहिताय न वाच्य कदाचन कस्याचिद्य्यवस्थायामपि ६ श्रीघरीव्याक्या ।

गुरौ ईश्वरे च भक्तिशूर्याय कदाचिदिप न वाच्य, न चाशुश्रूषवे परिचर्यामकुर्वत वाच्य, मा परमेश्वर योऽभ्यसूयित मनुष्य-७ अभिनवगुप्ताचायव्याख्या ।

तप पाकोन्मुखता भवतीति पूर्वं तपत्तप सः अख्रा जायते सैवात्र भक्ति । अख्राप्युपजाता कदावित प्ररोहति सौदामिनीव श्वणदृष्टश्वात् ।

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

• जुपपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः संध्रुतोदके फले क्रूपतडागादिकियाफलार्थित्वाभाव-वत्फलान्तरे तत्साधनभूताया वा क्रियायामर्थित्वानुपपत्ति । निह राजप्राप्तिफले कर्मणि व्याप्ट-तस्य क्षेत्रप्राप्तिफले व्यापरोपपत्तिस्तद्विषय चार्थित्वम् । तस्मान्न कर्मणोऽस्ति निःश्रेयससाधनत्वम् । नच ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोः । नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षाविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात् । निह तमस्तमसो निवर्तकमत केवलमेव ज्ञान नि श्रेयससाधनमिति । न नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्ते कैवल्यस्य च नित्यत्वात् । यत्तावत्केवल्रज्ञानात्कैवल्यप्राप्तिरित्येतत्त्रद्वसत् । यतो नित्याना कर्मणा श्रुत्युक्तानामकरणे प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षण स्यात् । नन्वेव तिर्हं कर्मभ्यो मोक्षो नास्तीत्यनिर्मोक्ष पव नैष दोषो नित्यत्वान्मोक्षस्य । नित्याना कर्मणामनुष्ठानात्प्रत्यवायस्या-प्राप्तिः । प्रतिषिद्धस्य चाकरणादनिष्टशरीरानुपपत्तिः । काम्यानां च वर्जनादिष्टशरीरानुपपत्तिः । वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोपभोगक्षये पतितेऽस्मिकशरीरे देहान्तरोत्पत्ती च कारणाभावादात्मनो रागादीनां चाकरणात्त्वकृपावस्थानमेव कैवल्यमित्ययत्वसिद्धं कैवल्यमिति । अतिकान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्गनरकादिप्राप्तिफलस्यानारुष्वभागेयान्वर्थापभोगानुपपत्तेः क्षयाभाव

### २ आन दगिरिज्याख्या।

ष्टानवद्भिहोत्रादिकियाया ज्ञाननिष्टायाश्च साहित्यमित्यर्थ । भूजिफले तृष्णाख्ये प्राप्तेऽपि स्वर्गादौ तस्तेतौ चामिहोत्रा-दावर्थित्वदृष्टेयुंक तत्र साहित्य न तथा मुक्तिफलज्ञाननिष्ठालामे स्वर्गादौ तखेतौ वा कर्मण्यर्थित्व तेन ज्ञाननिष्ठाकर्म-णोर्न साहित्यमिति परिहरति—नेत्यादिना । संग्रहवाक्य विवृणोति—कैवरुयेति । ज्ञाने फलवति लब्धे फलान्तरे तस्रेतौ च नाथितेत्वत्र दृष्टान्तसाह-सर्वत इति । सर्वत्र सम्भत् व्यासमृद्रकमिति समुद्रोक्तिस्तरफ्छ सानादि तस्मि-न्प्राप्ते न तडागादिनिर्माणिकयाया तदघीने च स्नानादौ कस्यचिदर्थित्व तथा प्रकृतेपीत्यर्थ । निरतिशयफले ज्ञाने छन्धे सातिशयफले कर्मणि नार्थित्वमित्येतहृष्टान्तेन स्फुटयति—नहीति । कर्मण सातिशयफलत्वमुक्तसुपजीव्य फिलतमाह—तसान्नेति । ज्ञानकर्मणो साहित्यासभवमपि पूर्वोक्त निगमयति—नचेति । निह प्रकाशतमसोरिव मिथो विरुद्धयोस्तयो साक्षादेकस्मिन्फले साहित्यमित्यर्थ । नन् ज्ञानमेव मोक्ष साधयदात्मसहायत्वेन कर्मापेक्षते करणस्योपकरणापेक्षःवात्तत्राह-नापीति । ज्ञानमुत्पत्तौ यज्ञाचपेक्षमपि नोत्पन्न फले तदपेक्ष स्रोत्पत्तिनान्तरीयकत्वेन मुक्तेस्तन्मात्रायत्तत्वादिलर्थं । यदुक्तमितिकर्तव्यत्वेन ज्ञान कर्मापेक्षमिति तत्राह-अविद्यति । ज्ञानस्याज्ञाननिवर्त-कत्वात्तत्र कर्मणो विरुद्धतया सहकारित्वायोगान्न फले तदपेक्षेत्यर्थ । कर्मणोऽपि ज्ञानवदज्ञाननिवर्तकत्वे कतो विरुद्धतेत्याशङ्क्याह-नहीति । केवळ्य समुचितस्य वा कर्मणो मोक्षे साक्षादनन्वये फलितमाह-अत इति । केवल ज्ञान मुक्तिसाधनमित्युक्त तिश्ववेधयनाशङ्कते—नेत्यादिना । निवेध्यमन् नजर्थमाह—यत्तावदिति । नित्याकरणे प्रत्यवायाप्राप्तेरिति हेतु प्रपञ्चयति—यत इति । ज्ञानवतोऽपि नित्यानुष्ठानस्यावस्यकत्वान्न केवलज्ञानस्य कैवत्यहेतुतेत्वर्थ । कैवत्यस्य च नित्यत्वादित्वस्य व्यावर्तं दर्शयति—नन्विति । यदि नित्यनैमित्तिककर्माणि श्रीतान्यकरणे प्रत्यवायकारीण्यवद्यानुष्ठेयान्येव तर्हि तेभ्य समुचितेभ्योऽसमुचितेभ्यश्च मोक्षो नेत्युक्तःवात्केवछ-ज्ञानस्य चातद्वेतुत्वाद्विबन्धना मुक्तिनं सिध्येदित्यर्थं । कैवत्यस्य चेत्यादि व्याक्ववैन्ननिर्माक्षप्रसङ्ग प्रत्यादिशति— नैष दोष इति । मुक्तेर्निखत्वेनायबसिद्धेर्न तदभावशङ्केत्युक्त प्रपञ्चयति—नित्यानासिति । काम्यकर्मवशादिष्ट-शरीरापत्ति शक्कित्वोक्त-काम्याना चेति । आरब्धकर्मवशात्ति देहान्तर नेत्याह-वर्तमानेति । तर्हि देहान्तर शेषकर्मणा स्वादित्याशङ्क्य कर्माशयसैकमिवकत्वान्नेत्याह—पतितेऽसिनिति । रागादिना कर्मान्तर ततो देहान्तरं च भविष्यतीत्याशङ्क्याह-रागादीनां चेति । आत्मन स्वरूपावस्थानमिति सबन्ध । अतीतासंख्यजन्ममेदेष्व-र्जितस्य कर्मणो नानाफळस्यानारव्यस्य भोगेन विनाक्षयात्ततो देहान्तरारम्भादैकभविकत्वस्याप्रामाणिकत्वान मक्तेरयव

३ नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्घरी )।

दोषारोपपरो भवति तस्मै । नञः प्रत्येक सबद्धत्वादेतेषा विशेषणानामन्यतमामावेऽपि कदाचन महत्यपि सकटे इदं ४ मञ्जसदनीन्याच्या ।

वाच्य कदाचनेति पदद्वयाकर्षणार्थः । नच मा योऽभ्यस्यति मा भगवन्त वासुदेव मनुष्यमसर्वज्ञलादिगुणक मलाभ्यस्-५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सर्वे सबध्यते । तपस्तिनेऽप्यभक्ताय गुरौ देवे च भक्तिरहिताय कदाचन न वाच्य विशेषणहययुक्तायाप्यशुश्रूषवे शुश्रूषावर्जिताय ७ अभिनगग्रहाषार्याय्याख्या ।

ततसरप्ररोहे मोतुमिण्या भवति । इयद्पि च कस्यचिदनीश्वरे वस्तुनि शुक्तसारुगादिज्ञाने भवति सेश्वरेऽपि वा कस्यचिरफकार्भितगा

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

इति चेत् । न, नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद्वा पूर्वीपात्तदुरितक्षयार्थत्वाक्षित्यकर्मणाम् । आरब्धाना चोपभोगेनैव कर्मणां श्रीणत्वादपूर्वाणां च कर्मणामनारम्भेऽयत्तसिद्धं कैवल्यमिति । न, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते-ऽयनाय' इति विद्याया अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यत इति श्रुतेश्चर्मवदाकाशवेष्टनासंभववदवि-दुषो मोक्षासंभवश्रुतेर्ज्ञानात्कैवल्यमाप्नोतीति च पुराणस्मृतेरनारब्धफळाना पुण्याना कर्मणा क्षया-जुपपत्तेश्च । यथा पूर्वोपात्ताना दुरितानामनारब्धफलानां संभवस्तथा पुण्यानामप्यनारब्धफलानां स्यात्संभवः। तेषा च देहान्तरमकृत्वा अयाजुपपत्तौ मीक्षाजुपपत्तिः। धर्माधर्महेतुना च रागद्वेषमो-हानामन्यत्रात्मज्ञानादुच्छेदातुपपत्तेर्धर्माधर्मीच्छेदातुपपत्तिः । नित्याना च कर्मणां पुण्यलोकपरलः श्रुतेवीणी आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा इत्यादिस्मृतेश्च कर्मक्षयानुपपत्तिः । ये त्वाहर्नित्यानि कर्माणि दुःख-रूपत्वात्पूर्वेक्टतदुरितकर्मणा फलमेव नतु तेषां खरूपव्यतिरेकेणान्यत्फलमस्त्रश्चनत्वाज्ञीवनादि-निमित्ते च निधानादिति । न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवादुःखफलविशेषानुपपत्तिश्च स्यात्। यदुक्त पूर्वजन्मकृतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःख भुज्यत इति तदसत्। नहि मरणकाले फलदानायानङ्करीभृतस्य कर्मणः फलमन्यकर्मारब्धे जन्मन्युपभुज्यत इत्युपपत्तिः ।

२ आनन्द्गिरिज्याक्या ।

सिद्धतेति चोदयति-अतिकान्तेति । नोक्तकर्मनिमित्त देहान्तर शक्कितव्यमित्याह-नेति । नित्यनैमित्तिककर्माण श्रौतान्यवस्यमनुष्टेयानि वद्नुष्टाने च महानायासस्ततो हु खोपभोगस्तस्योक्तानारब्धकर्मफलभोगस्वोपगमान्न ततो देहान्तरमित्याह—नित्येति । नित्यादिना दुरितनिवृत्तावण्यविरोधात्र सुकृतनिवृत्तिस्ततो देहान्तरमित्याशक्का सुकृतस्य निसादेरन्यत्वेनारब्धत्वे च न्यायविरुद्धस्य तस्यासिद्धत्वात्ततो देहान्तरायोगाश्वित्यादेरनन्यत्वे च न तस्य फलान्तरमिति मत्त्रा यथा प्रायश्चित्तमुपात्तदुरितनिबर्हणार्थं न फलान्तरापेक्ष तथेद सर्वमपि नित्यादिकर्मोपात्तपापनिराकरणार्थं तसिन्नेव पर्यवस्वत्र देहान्तरारम्भकमिति पक्षान्तरमाह—प्रायश्चित्तवदिति । तथापि प्रारब्धवज्ञादेव देहान्तरं बक्काते नानाजन्मारम्भकाणामपि तेषा यावद्धिकारन्यायेन सभवादित्याशक्क्याह--आर्व्धाना चेति। पूर्वाजितकर्मणा-मेव क्षीणत्वेऽपि कानिवित्पूर्वकर्माणि देहान्तरमारभेरित्रत्याशङ्क्याह—अपूर्वाणां चेति । विना ज्ञान कर्मणैव मुक्तिरिति पक्ष श्रुत्ववष्टम्मेन निराचष्टे-नेत्यादिना । विद्यतेऽयनायेति श्रुतेरिति सबन्ध । एवकारार्थं विवृण्वन्नेत्यादिभागं व्याकरोति-अन्य इति । 'यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । तदा देवमविज्ञाय दु खलानतो भविष्यति' इति श्रुतिमर्थतोऽनुवद्ति—चर्मवदिति । श्रौताथे स्मृतिं सवादयति—ज्ञानादिति । किच त्वदीयन्यायस्यानु-प्राद्यमानहीनत्वेनाभासतया पुण्यकर्मणामनारब्धफलाना श्रयाभावे देहान्तरारम्भसभवात ज्ञान विना सुक्तिरित्याह— अनारब्धेति । तथाविधाना कर्मणा नास्ति सभावनेत्याशङ्काह—यथेति । अनारब्धफळपुण्यकर्माभावेऽपि कथ मोक्षानुपपत्तिरिति तत्राह—तेषां चेति । इतश्च कर्मक्षयानुपपत्त्या मोक्षानुपपत्तिरिति तत्राह—धर्मेति । 'कर्मणा पितृलोक ' इति श्वतिमाश्रित्य कर्माक्षये देत्वन्तरमाह—नित्याना सिति । स्मृत्यापि यथोक्तमर्थं समर्थयति—वर्णा इति । प्रेस कर्मफरुमनुभूय तत होषेण विशिष्टजासादिभाजो जन्म प्रतिपद्यन्त इस्रेतदादिपदार्थ । यत्तु निस्रानु-श्चनायासदु खभोगस्य तत्फङभोगत्विमिति तिदिदानीमनुभवित—ये त्विति । निस्रान्यनुष्ठीयमानान्यायासपर्यन्तानीति होष । तथापि नित्यानां काम्यानामिव स्वरूपातिरिक्त फलमाशङ्क्य विष्युद्देशे तदश्रवणान्मैवमित्याह—नित्विति । निध्युदेशे फलाश्रुतौ तत्कामनाया निमित्तस्याभावात्र निसानि विधीयेरन्निसाशङ्क्याह—जीवनादीति । न निसानां विध्यसिद्धिरिति शेष । अनुभाषित दूषयति—नेत्यादिना । तदेव विवृण्वक्षिषेध्यमनूच नवर्थमाह—यदुक्तमिति । अप्रवृत्तानामित्यादिहेतु प्रपञ्चयति—नहीति । कर्मान्तरारब्धेऽपि देहे दुरितफङ नित्यानुद्यनायासदु स सुज्यता कानु-

३ नीळकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

न वाच्य नोपदेष्टव्यम् । अत्र 'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेविधेष्टेऽहमिस । असूयकायान्छजवेऽयताय ४ मधुसूद्नीज्याक्या ।

यलात्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेनेश्वरलमसहमानो द्वेष्टि यन्तसौ श्रीकृष्णोत्कर्षासहिष्णवेऽतपस्त्रिनेऽभक्तायाग्रुश्रूषवेऽपि न वाच्य ५ भाष्योस्कर्षदीपिका ।

कदापि न नाच्यम् । यो मां नास्रदेन मनुष्य प्राकृतं मलाऽभ्यस्यति आत्मप्रशसादिदोषाध्यारोपणेन मत्लकपानभिज्ञो ममेश्वरल न ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

फलमेव प्रधानीकुल अगवन्त च स्वमारमान तदुपकरणपात्रीकरणेन न्यकृत्य अवेत् । यदुक्त 'पुरुषम्य कर्मार्थरवारकर्मण्यपि कलार्थरवात्

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

अन्यथा खर्गफलोपभोगायाद्विहोत्रादिकर्मारब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगानुपपित्तर्न स्यात् । तस्य द्वितिदुःखनिशेषफलत्वानुपपत्तेश्च, अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदुःखसाधनफलेषु निस्पकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेषु कल्प्यमानेषु द्वन्द्वरोगादिवाधानिसित्तं निह शक्यते कल्पितु निस्पकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वकृतदुरितफलं न शिरसा पाषाणवहनादिदुःखमिति । अपकृतं चेदमुच्यते निस्पकर्मानुष्ठानायासदुःख पूर्वकृतदुरितकर्मफलसिति । कथम्, अपस्तफलस्य पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो नोपपद्यत इति प्रकृतं तत्र प्रस्तफलस्य कर्मण फलं निस्पकर्मानुष्ठानायासदु खमाह भवाश्वाप्रस्तफलस्येति । अथ सर्वमेव पूर्वकृतं दुरितं तत्प्रस्तफलमेवेति मन्यते भवास्ततो निस्पकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव फलमिति विशेषणमयुक्त निस्पकर्मविध्यानर्थक्यप्रसङ्गञ्चोपभोगेनैव प्रस्तिकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव फलमिति विशेषणमयुक्त निस्पस्त दुःख कर्मणञ्चेत्फल निस्पकर्मानुष्ठानायासदेव तदृश्यते व्यायामादिवत्तदन्यस्येति कल्पनानुपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च विधानाश्वित्यानां कर्मणाम् । प्रायश्चित्तवत्त्रपूर्वकृतदुरितफल्दवानुपपत्तिः । यिसन्पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं प्रायश्चित्त नतु तस्य पापस्य तत्फलम् । अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःख फलं जीवनादिनिमित्तन्तु तस्य पापस्य तत्फलम् । अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःख फलं जीवनादिनिमित्तन्तु तस्य पापस्य तत्फलम् । अथ तत्त्वव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तवः फलं जीवनादिनिमित्तन्ति तस्य पापस्य तत्फलस्य । अथ तस्यव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तवः फलं जीवनादिनिमित्तन्ति ।

२ आनन्द्गिरिव्याख्या।

पपत्तिरित्याशक्काह—अन्यथेति । यदुक दु खफळविशेषानुपपत्तिश्च स्यादिति तदुपपादयति—तस्येति । सभा-विवानि वावद्नन्वानि सनिवानि दुरिवानि वानि च नानादु खफलानि यदि वानि नित्यानुष्ठानायासरूप दु ख वन्मात्र-फलानि कल्प्येरसादा तेष्वेव कल्प्यमानेषु सन्सु नित्यस्यानुष्ठितस्यायासमासादयतो यो दुरितकृतो दु खिनशेषो न सरफल दुरितफलाना दु लाना बहुत्वादतो नित्य कर्म यथाविशेष त दुरितकृतदु खिवशेषफलकमित्ययुक्तमित्यर्थ । किंच नित्यानुष्ठानायासदु खमात्रफलानि चेहुरितानि कल्यन्ते तदा द्वन्द्वशब्दितरागादिवाधस्य रोगादिवाधायाश्र दुरितनिमित्तत्वानुपपत्ते. सुकृतकृतत्वस्य चासभवादनुपपत्तिरेवोदीरितबाधाया स्यादित्याह—द्वन्द्वेति । इतश्च नित्या-नुष्ठानायासदु खमेव दुरितफलमिलयुक्तमिलाह—नित्येति । दु खमिति न शक्यते कल्पयितुमिति पूर्वेण सबन्ध । यदि तदेव तत्फल न तर्हि शिरसा पाषाणवहनादिदु ख दुरितक्कत नच तत्कारण सुकृत दु खस्यातत्कार्यस्वादतस्तदा कस्मिक सादित्यर्थ । नित्यानुष्ठानायासदु समुपात्तदुरितफलमित्येतद्प्रकृतत्वाचायुक्त वक्तमित्याह—अप्रकृतं चेति । तदेव प्रपञ्चयित पृच्छति—कथसिति । तत्रादौ प्रकृतमाह—अप्रसृतेति । तथापि कथमसाकमप्रकृतवादित्व तम्राह—तम्रेति । प्रसुतफल्ल्यमप्रसुतफल्ल्यमिति प्राचीनदुरितगतविशेषानुपगमादविशेषेण सर्वस्यैव तस्य प्रसूत-फलत्वाक्रित्यानुष्ठानायासद् खफलत्वसभवाक्षाप्रकृतवादितेति शङ्कते—अथेति । पूर्वीपात्तदुरितस्याविशेषेणारब्धफलत्वे विशेषणानर्थक्यमिति परिहरति—तत इति । दुरितमात्रसारब्धफलत्वेनानारब्धफलस्य तस्योक्तफलविशेषवस्वानु-पपत्तेरिखर्थ । पूर्वीपात्तदुरितमारब्धफल चेद्रोगेनैव तत्क्षयसभवात्तिक्रवृत्त्यर्थ नित्य कर्म न विधातव्यमिति दोषा-न्तरमाह—निस्येति । इतश्च नित्यानुष्ठानायासदु ल नोपात्तदुरितफलमित्याह—किंचेति । तदेव स्फोरयति— श्रुतस्येति । यथा व्यायामगमनादिकृत दु ख नान्यस दुरितसेष्यते तत्फलत्वसभवात्तथा नित्यस्यापि श्रुस्युक्तस्यानुष्ठि-तस्यायासपर्यन्तस्य फलान्तरानुपरामादनुष्ठानायासदु लमेव चेत्फल तर्हि तसादेव तहशैनात्तस्य न दुरितफलस्व करुप्य निस्रफल्यसमवादिसर्थ । दु.खफल्ये निस्रानामननुष्टानमेव श्रेय स्वादिसाशक्काह—जीवनादिति । निस्माना दुरितफकःवानुपपत्ती हेत्वन्तरमाह—प्राप्यश्चित्तचदिति । दृष्टान्त प्रपञ्चयति—यसिन्निति । तथा जीवनादिनिमित्ते बिहितानां नित्याना दुरिवफल्क्वासिद्धिरिति होष । सत्य प्रायश्चित्त न निमित्तस्य पापस्य फल किंतु तत्तुष्ठानायासदु ल तस्य पापस्य फळमिति शङ्कते—अथेति । प्रायश्चित्तानुष्ठानायासदु लस्य निमित्तभूत-पापफक्रत्ये जीवनादिनिमित्तमित्राद्यनुष्ठानायासदु खमपि जीवनादेरेव फल स्याक्षोपात्तदुरितस्येति परिहरति— ३ नीलकण्डव्याक्या ( चतुर्घरी )।

न मा श्रृयाञ्वीर्यवती तथा स्वाम्' । 'यस देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तसेते कथिता सर्थाः प्रका-ध मञ्जसदनीन्याल्या ।

कदाचनेखनुकर्षणार्थश्वकार । तपखिने भक्ताय ग्रुश्रूषवे श्रीकृष्णानुरक्ताय च वाच्यमिल्थं । एकैकविशेषणाभावेऽप्ययोग्यताः ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

सहते तसी ममेश्वरत्वासहिष्णवेऽतपिखनेऽभक्तायाशुश्रूषवेऽपि कदाचन न वाच्यम्। तपिखने भक्ताय शुश्रूषवेऽनस्यवे शास्त्र वाच्य-७ अभिनवगुप्ताचार्यस्याख्या ।

इति । एवसुभयधापि भगवत्वस्यैवानादर इत्वर्थः । मक्तिमिति । एतदेव मिय भक्तिकरण मञ्जलेक्तिकरण मञ्जलेक्तिभास्यति आभि-

#### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

मिष नित्यकर्मा गुष्ठानायास दुः खं जीवनादिनि सित्तस्यैव तत्फल प्रसच्येत नित्यप्रायश्चित्तयो नैसित्तिः कत्वाविशेषात् । किंचान्य क्रियस्य काम्यस्य चाग्निहो नादे गुष्ठानायास दुः खस्य तु स्यत्वानित्रया गुष्ठानायास दुः खमिति विशेषो नास्तीति तद्पि पूर्वकृत दुरितफल प्रसच्येत । तथाच सति नित्याना फलाश्रवणात्ति द्यानान्यथा गुपपत्ते स्यान् नुष्ठानायास दुः खं पूर्वकृत दुरितफल मित्यर्थापत्ति करणा । एविधानान्यथा गुपपत्ते र गुष्ठानायास दुः खं पूर्वकृत दुरितफल मित्यर्थापत्ति करणा । एविधानान्यथा गुपपत्ते र गुष्ठानायास दुः खं पूर्वकृत दुरितफल मित्यर्थापत्ति करणा । विरोधा । विरुद्ध चेदमुच्यते नित्यक मण्य गुष्ठीयमाने द्याप कर्मणः फल भुज्यत इत्यन्युपणम्यमाने स प्वोपभोगो नित्यस्य कर्मणः फल मिति नित्यस्य कर्मणः फल भुज्यत इत्यन्युपणम्यमाने स प्वोपभोगो नित्यस्य कर्मणः फल मिति नित्यस्य कर्मणः फल भावति न विष्ठ सुच्यते । किंच काम्याग्निहोत्रादि कन्नेणवा गुष्ठितं भवतीति नदायास दुः खेनैव काम्याग्निहोत्रादि फल मुपक्षीणं स्यात्तत्त्र स्वात् । अथ काम्याग्निहोत्रादि फल मन्यदेव खर्गादि तद् गुष्ठानायास दुः खमिषि भिन्न प्रसच्यते । किंचान्यद्विहितमप्रतिषिदं च कर्म तत्कालफल नतु शास्त्रचोदित प्रतिषिद्ध वा तत्कालफल म् । भवेद्यदि तद्दा सर्गादिष्वप्यदृष्ठ फल शासने चोद्यमे न स्थात् । अग्निहोत्रादीनामेव कर्मस्व प्राविशेषे प्रमुष्ठानायास दुः खमात्रेणोपक्षयः काम्याना च स्वर्गादिमहाफलत्व महिष्ठा निर्माण कर्मणाम कर्मस्व प्रविद्य वसति फल कान्यस्व भावेत्र कर्मा कर्मणाम कर्या कर्मणाम कर्मणाम कर्मणाम कर्मणाम कर्मणाम कर्

२ आनन्दगिरिव्याख्या ।

जीवनादीति । प्रायश्चित्तदु खस्य तिन्निमित्तपापफल्क्ववजीवनादिनिमित्तकर्मकृतमपि दु ख जीवनादिफल्लमित्यन्न हेतुमाह—नित्येति । इतश्र नित्यानुष्ठानायासदु खमेवोपात्तदुरितफलमित्याशङ्का वक्कमित्याह—किचेति । काम्या-नुष्टानायासदु समिप दुरितफलमित्युपगमात्यसङ्गस्रेष्टत्वमाशङ्क्याह—तथाचेति । विहितानि तावन्नित्यानि नच तेपु फल श्रुत नच निना फल विधिस्तेन दुरितनिवर्हणार्थानि नित्यानीत्यर्थापत्या कल्प्यते नच सा युक्ता काम्यानुष्ठानाद्प दुरितनिवृत्तिसभवादित्यर्थं । किच नित्यान्यनुष्ठानायासदु खातिरिक्तफळानि विहितत्वात्काम्यवदित्यनुसानान्न तेषा दुरित-निवृत्यर्थतेत्याह—एवमिति । काम्यादिकर्मे दृष्टान्तयितुमेवमित्युक्तम् । स्रोक्तिव्याद्याताच नित्यानुष्टानाहुरितफल भोगोक्तिरयुक्तेस्याह—विरोधाचेति । तदेव प्रपञ्चयति—विरुद्धं चेति । इदशब्दार्थमेव विशदयति—नित्येति । अन्यस कर्मणो दुरितस्थेति यावत्। स एवेति। यदनन्तर यद्भवति तत्तस्य कार्यमिति नियमादित्यर्थ । इतक्ष नित्यानुष्ठाने दुरितफलभोगो न सिध्यतीत्याह—किचेति । काम्यानुष्ठानस्य नित्यानुष्ठानस्य च यौगपद्याश्वित्यानुष्ठा-नायासदु खेन दुरितफलभोगवस्काम्यफलस्यापि मुक्तस्वसभवादिति हेतुमाह—तत्तन्त्रत्वादिति । नित्यकाम्यानु-ष्ठानयोर्योगपचेऽपि नित्यानुष्ठानायासदु खादन्यदेव काम्यानुष्ठानफळ श्रुतत्वादिति शङ्कते—अथेति । काम्यानु-ष्ठानफळ नित्यानुष्ठानायासदु खादिन्न चेत्तर्हि काम्यानुष्ठानायासदु ख नित्यानुष्ठानायासदु ख च मिथो भिन्न स्वादि स्याह—तद्नुष्टानेति । प्रसङ्गस्येष्टत्वमाशङ्का निराचष्टे—नचेति । इष्टविरोधमेव स्पष्टयति—नहीति । आत्मा-ज्ञानवद्ग्निहोत्रादीना मोझे साक्षादन्वयो नेत्यत्रान्यद्पि कारणमस्तीत्याह--किंचान्यदिति । तदेव कारण विवृ-णोति-अविहितसिति । यत्कर्म मर्दनभोजनादि तन्न शास्त्रेण विहित निषिद्ध वा तदनन्तरफळ तथानुभवा-दिखर्थ । शास्त्रीय कर्म तु नानन्तरफलमानन्तर्यस्याचोदितत्वादतो ज्ञाने दृष्टफले नादृष्टफल कर्म सहकारि भवति, नापि स्वयमेव दृष्टफले मोक्षे कर्म प्रवृत्तिक्षममिति विवक्षित्वाह—नित्वति । शास्त्रीयस्वामिहोत्रादेरपि फलानन्तर्थे स्वर्गादीनामनन्तरमनुपळिधविरुद्धयेत ततस्तेष्वदष्टेऽपि तथाविधफळापेक्षया प्रवृत्तिरप्तिहोत्रादिषु न स्वादिलाह— तदेति । किंच नित्यानामग्निहोत्रादीना नादष्ट फल तेषामेव काम्याना तादक्फल नच हेतु विनाय विभागो भावीस्वाह-अग्निहोत्रादीनासिति । फलकासित्वमात्रेणेति । न स्वादिति पूर्वेण सबन्ध । यानि निस्वान्यप्नि-होत्रादीनि यानि च काम्यानि तेषामुभयेषामेव कर्मस्वरूपविशेषाभावेऽपि नित्याना तेषामनुष्ठानायासदु खमात्रेण

३ नीरूकण्डन्यारूया (चतुर्धरी)। शन्ते महात्मनः' इति अवणादस्**यारहितायार्जवोपेतायाम्यास**शीळाय गुरुपरमेश्वराराधनपराय च एतद्रहस्य देय

४ मधुसूदभीव्याख्या । प्रतिपादनार्थाश्रलारो नकारा । मेधाविने तपिखने वेल्पन्यत्र विकल्पदर्शनाच्छुश्रूषा गुरुभक्तिभगवदनुरिक्तगुक्ताय ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

मिति प्रतिषेधसामर्थ्याद्गम्यते । तत्र मेधाविने तपस्तिने वेति स्मृत्यन्तरे मेधावितपस्तिनोर्विकल्पदर्शनात् । ग्रुश्रूषाभिक्तमुक्ताय भग-

### १ श्रीमण्डाकरमाप्यम् ।

पद्यते । अतश्चाविद्यापूर्वकस्य कर्मणो विद्यैव ग्रुभस्याशुभस्य वा क्षयकारणमशेषतो न नित्यकर्माग्रुष्ठानम् । अविद्याकामबीज हि सर्वमेव कर्म । तथावोपपादितम् । अविद्वद्विषय कर्म विद्वद्विषया च
सर्वकर्मसन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठा । उभौ तौ न विज्ञानीतः, वेदाविनाशिन नित्यं, ज्ञानयोगेन
साख्याना कर्मयोगेन योगिनां, अज्ञाना कर्मसिद्धनां, तस्विवत्तु, ग्रुणा ग्रुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न
सज्जने, सर्वकर्माणि मनसा सन्यास्यास्ते, नैव किंचित्करोमिति युक्तो मन्येत तस्विवत्, अर्थाद्वः
करोमिति । आक्ष्वक्षो कर्मकारणमारूढस्य योगस्थस्य शम एव कारणम् । उदारास्त्रयोऽप्यज्ञा ज्ञानी
त्वात्मैव मे मतम्, अज्ञा कर्मिणो गतागत कामकामा लमन्ते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता,
यथोक्तमात्मानमाकाशकल्यमकल्पमुपासते । ददामि बुद्धियोग तं येन मामुपयान्ति ते अर्थान्न कर्मिणोऽज्ञा उपयान्ति । भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणोऽज्ञास्त उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा
वसानसाधनाः । अनिर्देश्याक्षरोपासकास्त्वद्वेष्टा सर्वभूतानामित्यध्यायपरिसमास्युक्तसाधनाः, क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञानसाधनाश्च । अधिष्ठानादिपञ्चहेतुकसर्वकर्मफलत्रय परमहसपरित्राज्ञज्ञानवता परस्या ज्ञाननिष्ठाया वर्तमानानां भगवत्तस्वविद्यमनिष्टादिकर्मफलत्रय परमहसपरित्राज्ञ-

### २ आन दगिरिज्याख्या ।

क्षयो न फलान्तरमस्ति, तेषामेव काम्यानामङ्गाद्याधिक्याभावेऽपि फलकामित्वमधिकारिण्यस्तीत्येतावन्मात्रेण स्वर्गा-दिमहाफलत्वमित्यय विभागो न प्रमाणवानित्यर्थ । उक्तविभागायोगे फलितमाह—तस्माञ्चेति । काम्यविज्ञत्वा-नामपि पितृकोकाद्यदृष्टफलवन्त्रे दुरितनिवृत्पर्थत्वायोगात्तादृथ्येनात्मविद्येवास्युपगन्तच्येत्याह्—अत्रश्चेति । ग्रुभाग्रुभा-स्मक कर्म सर्वमविद्यापूर्वक चेद्दोषतसाहिं तस्य क्षयकारण विद्यापुर्वत नतु सर्वं कर्माविद्यापूर्वकमिति सिद्धमित्या-शक्काह-अविद्यति । तत्र हि शब्दबोतिता युक्ति दर्शयति-तथेति । इतश्राविद्वद्विषय कर्मेत्याह-अविद्व-दिति । अधिकारिभेदेन निष्ठाद्वयमित्यत्र वाक्योशक्रममजुकूलयन्नात्मनि कर्तृत्य कर्मत्व चारोपयस जानात्यास्मानमिति वदता कर्माज्ञानमूलमिति दर्शितमिखाह—उमाविति । आत्मान याथातथ्येन जानन्कर्तृत्वादिरहितो भवतीति ब्रवता कर्मसन्यासे ज्ञानवतोऽधिकारित्व स्चितमित्याह -वेदेति । निष्ठाह्वयमधिकारिमेदेन वोद्धव्यमित्यत्रैच वाक्या-न्तरमाह-ज्ञानेति । न बुद्धिमेद जनयेदिसात्र चाविद्यामूलस्य कर्मण सूचयता कर्मनिष्ठा विद्वद्विषयानुमोदि-तेलाह-अज्ञानामिति । यदुक्त विद्वद्विषया सन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठेति तत्र 'तत्त्ववित् महाबाहो गुणकर्म-विभागयो.' इत्यादि वानयमुदाहरति—तत्त्ववित्त्विति । तत्रैव वान्यान्तर पठति—सर्वेति । विद्वषो ज्ञाननिष्टे त्यत्रैव पाञ्चमिक वाक्यान्तरमाह —नैवेति । तत्रैवार्थसिद्धमर्थं कथयति — अज्ञ इति । मन्यत इति सबन्धः । अज्ञस्य चित्तश्रुवार्थं कर्म शुद्धचित्तस्य कर्मसन्यासो ज्ञानप्राप्तौ हेतुरिखत्र वाक्यान्तरमाह—आरुरुक्षोरिति । यथोक्ते विभागे साप्तमिक वाक्यमनुगुणिस्याह-उदारा इति । एव त्रयीधर्मिमित्यादि नाविमक वाक्यमविद्वद्विषय कर्मेत्वत्र प्रमाणयति-अज्ञा इति । विदुष सन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठेत्यत्रैव नावमिक वाक्यान्तरमाह-अनन्या इति । मामित्येतद्याच्छे—यथोक्तमिति। तेषा सतत्युक्तानामित्यादि दाशमिक वाक्य तत्रैव प्रमाणयति—ददामीति। विद्यावतामेव भगवत्प्राप्तिनिर्देशादितरेषा तदप्राप्ति सूचितेत्यर्थसिद्धमर्थमाह—अर्थादिति । ननु भगवत्कर्मकारिणा युक्ततमस्वास्कर्मिणोऽपि भगवन्त यान्तीत्याशङ्काह—भगवदिति । ये मत्कर्मकृदित्यादिन्यायेन भगवत्कर्मकारिणस्ते यद्यपि युक्ततमास्तथापि कर्मिणोऽज्ञा सन्तो न भगवन्त सहसा गन्तुमईन्तीत्यर्थ । तेषामज्ञत्वे गमक दर्शयति — उत्तरोत्तरेति । चित्तसमाधानमार्भ्य फललागपर्यन्त पाठक्रमेणोत्तरोत्तर हीनसाधनोपादानाद्भ्यासासमर्थस भगवत्कर्मकारित्वासिधानाद्गगवत्कर्मकारिणामज्ञत्व विज्ञातमित्यर्थ । ये त्वक्षरमनिर्देश्यमित्यादिवाक्यावष्टमभेन विद्व-द्विषयस्वं सन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठाया निर्धारयति अनिर्देश्येति । उक्तसाधनास्तेन ते सन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठायामधि-क्रियेरश्चिति होष । किच त्रयोदहो यान्यमानित्वादीनि चतुर्दहो च प्रकाश च प्रवृत्ति चेत्यादीनि यानि पञ्चदहो च यान्यसङ्गत्वादीन्युक्तानि ते सर्वे साधने सहिता भवन्त्यनिर्देश्याक्षरोपासकास्त्रतोऽपि ते ज्ञाननिष्ठायामेवाधिकियेर-शिलाह-क्षेत्रेति । निष्ठाद्वयमधिकारिमेदेन प्रतिष्ठाप्य ज्ञाननिष्ठानामनिष्टमिष्ट मिश्रमिति त्रिनिध कमैफल न भवति किंतु मुक्तिरेव कर्मनिष्ठाना तु त्रिविध कर्मफल न मुक्तिरिति शास्त्रार्थविभागमभिष्रेतमुपसहरति-अधि-

### ४ मञ्जूसूद्नीव्याख्या ।

तपस्तिने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्य । मेधातपसो पाक्षिकलेऽपि भगवदत्तुरिक्तगुरुभक्तिशुश्रूषाणा नियम एवेति भाष्यकृत ५ माष्योक्तवेदीपिका ।

षस्तस्यारहिताय तपिखने वाच्यम् । ग्रुश्रूषाभत्तयनस्यासहिताय मेधाविने वा वाच्यम् । ग्रुश्रूषाभितवियुक्ताय तपिखने मेधाविने भ० गी० ९६

#### १ श्रीमच्छाकरसाध्यम् ।

कानामेव लन्धभगवत्स्वक्षपात्मेकत्वरारणानां न भवति भवत्येवान्येषामञ्चानां कर्मिणामसंन्यासिनासित्येष गीतारास्त्रोक्तस्य कर्तव्यार्थस्य विभागः । अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणोऽसिद्धमिति
चेक्ष ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगत नित्य कर्म तथाप्यविद्यावत एव भवति । यथाप्रतिषेधशास्त्रावगतमपि ब्रह्महत्यादिलक्षणं कर्मानर्थकारणमविद्याकामादिदोषवतो भवत्यन्यथा प्रवृत्यनुपपलेख्या नित्यनेमित्तिककाम्यान्यपीति। देहव्यतिरिक्तात्मन्यज्ञाते प्रवृत्तिनित्यादिकर्मस्वनुपपन्नेति चेन्न,
चल्ठनात्मकस्य कर्मणोऽनात्मकर्तृकस्याहंकरोमीति प्रवृत्तिदर्शनात् । देहादिसंघातेऽहप्रत्ययो गौणो व
सिध्येति चेन्न, तत्कार्येष्विप गौणत्वोपपन्ते । आत्मीये देहादिसंघातेऽहप्रत्ययो गौणो यथात्मीये पुत्रे
आत्मा व पुत्रनामासिति, लोके चापि मम प्राण प्वायं गौरिति तद्वत्, नैवायं मिथ्याप्रत्ययः । मिथ्याप्रत्ययस्तु स्थापुरुक्षयोरपुक्षयोरपृद्धमाणविशेषयोः। न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थता, अधिकरणस्तुत्यर्थत्वाङ्कृतोपमाद्याद्वेन । यथा सिहो देवद्त्तोऽग्निर्माणवक इति सिह इवाग्निरिव क्रीयेपेङ्गस्यादिसामा
न्यवत्वाहेवत्त्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थमेव नतु सिहकार्यमग्निकार्य वा गौणशाब्दप्रत्यविस्तित्त किंचित्साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकार्यं स्वनर्थमनुभवतीति गौणप्रत्ययविषय च जानाति नैष सिहो देववत्तत्वायमग्निर्माणवक इति । तथा गौणेन देहादिसंघातेनात्मना इत कर्म न मुख्येनाहप्रत्ययविषयेणात्मना इत स्थात् । नहि गौणसिंहाग्निभ्या इत कर्म मुख्यसिंहाग्निभ्यां इतं स्थात् । नच क्रीयेण

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

ष्ट्रानादीति । यदुक्तमविद्याकामबीज सर्वं कमेंति तन्न शास्त्रावगतस्य कर्मणोऽविद्यापूर्वकत्वानुपवत्तेरित्याक्षिपति-अविद्येति । दृष्टान्तेन समाधत्ते—नेति । तन्नाभिमतां प्रतिज्ञा विभजते—यद्यपीति । उक्त दृष्टान्त व्याचद्रे— यथेति । अविद्यादिमतो बहाहत्यादि कर्मेत्यत्र हेतुमाह-अन्यथेति । दार्द्यान्तक गृह्याति-तथेति । तान्यप्य-विद्यादिमतो भवन्तीत्यविद्यादिपूर्वकस्व तेषामेषितव्यमित्यर्थ । पारलोक्षिककर्मस् देहाद्यतिरिक्तात्मज्ञान विना प्रवृत्य-योगान तेषामविद्यापूर्वकरोति शक्कते-व्यतिरिक्त इति । सत्यपि व्यतिरिक्तात्मज्ञाने पारमार्थिकात्मज्ञानाभावा-निमध्याज्ञानादेव नित्यादिकर्मेस प्रवृत्तेरविद्यापूर्वकत्व तेषामप्रतिहत्तमिति परिहरति—नेत्यादिना । कर्मणश्रकः नारमकरवाषारमकर्तृकरव तस्य निष्क्रियरवादेशदिसघातस्य तु सिक्रयरवात्तरकर्तृक कर्म युक्त तथापि सवातेऽहर्मान-मानद्वाराह करोमीलात्मनो मिथ्याचीपूर्विका कर्मणि प्रवृत्तिर्देश तेनाविद्यापूर्वकत्व तस्य युक्तमिलर्थ । यदक्त देहादिसवातेऽहमिमानस्य मिथ्याज्ञानत्व तदाक्षिपति—देहादीति । अहिषयो गौणत्वे तत्पूर्वककमैस्त्रपि गौण-स्वापत्तरारमनोऽनर्थामावात्तिवृत्त्वर्थ हेत्वन्वेषण न स्यादिति दूषयति—नेति । एतदेव प्रपञ्चयन्नादौ चोद्य प्रपञ्च-यति—आत्मीवेति । तत्र श्रुत्यवष्टम्मेन दशन्तमाह—यशेति । दर्शितश्चतेरात्मीये पुत्रेऽहमत्ययो गौणो यथा सचातेऽप्यात्मीयेऽहमत्ययस्वया युक्त इत्यर्थ । भेद्षीपूर्वकत्व गौणिधयो लोके प्रसिद्धमित्याह—लोके चेति । क्षोकवेदाजुरोधेनारमीये सघातेऽह्यीरपि गौणी स्थादिति दार्ष्टान्तिकमाह-तद्वदिति । मिथ्याधियोऽपि भेदधी-पूर्वकत्वसभवादात्मीये सघातेऽहिधयो मिथ्यात्वमेव किं न स्यादिस्याशक्काह—नैवायसिति । भेदधीपूर्वकरवाभावे कथ मिथ्याचीरुदेतीत्याशक्क्याह - सिथ्येति । अधिष्ठानारोप्ययोविवेकामहात्तदुत्पत्तिरित्यर्थ । देहादावहिधयो गौण-तेति चोचे विवृते तस्कार्येष्वपीत्यादिपरिहार विवृणोति—नेत्यादिना । हेतुभाग विभजते—यथेति । सिंहो देवदत्त इति वाक्य देवदत्त सिंह इवेत्युपमया देवदत्त क्रौर्याद्यधिकरण स्तोतु प्रवृत्तमग्निर्माणवक इस्रपि वाक्य माणवकोऽप्तिरिवेत्युपमया माणवकस्य पैङ्गल्याधिकरणस्य स्तुत्यर्थमेव न तथा मनुष्योऽहमिति वानयस्याधिकरण-स्तुत्वर्थता भातीत्वर्थ । देवदत्तमाणवकयोरधिकरणत्व कथमित्वाशक्काह—कौर्येति । किंच गौणशब्द तत्प्रत्यय च निमित्त कृत्वा सिद्दकार्यं न किंचिद्देवदत्ते साध्यते नापि माणवके किंचिद्रप्तिकार्यं मिथ्याधीकार्यं स्वनर्धमारमानुभवत्यतो न देहादावहचीगौंणीत्याह—नित्वति । इतोऽपि देहादौ नाहचीगौंणीत्याह—गौणेति । यो देवदत्तो माणवको वा गौण्या घियो विषयस्त परो नैष सिंहो नायमितिरिति जानाति नैवमविद्वानात्मनः सवातस्य 'च सत्यपि भेदे संवातसानात्मत्वं प्रसेखतो न सवातेऽह्वाब्द्प्रस्ययौ गौणाविस्यर्थ । सवाते तयोगौंणत्वे दोषान्तर समुचिनोति — तथेति । तथा सत्यात्मनि कर्तृत्वादिव्यतिभासासिद्धिरिति दोष । गौणेन कृत न मुख्येन कृतमित्युदाहर्णेन स्फूट-यति—नहीति । यद्यपि देवदत्तमाणवकाभ्यां कृत कार्यं मुख्याभ्या सिंहाग्निभ्या न क्रियते तथापि देवदत्तगतक्रीयेंण मुरुपसिंहस्य माणवकनिष्ठपैङ्गस्येन मुख्याग्नेरिव च सघातगतेनापि जडावेनात्मनो मुख्यस्य किंवित्कार्यं कृत भविष्य-

५ माध्योत्कर्षदीयिका ।

सारि न वाष्यम् । मगवस्यस्यायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम् । गुरुशुश्रूषाभक्तयनस्यायुक्ताय तपस्तिने मेधाविने वा वाष्य-

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

पैङ्गरुयेन वा मुख्यासिहाइयोः कार्य किंचित्कियते स्तुत्यर्थेनोपक्षीणत्वात् । स्तूयमानौ च जानीतो नाहं सिंहो नाहमब्रिरिति न सिंहस्य कर्म ममाग्नेश्चेति तथा न संघातस्य कर्म मम मुख्यस्थात्मन इति प्रत्ययो युक्ततर. स्याच पुनरहं कर्ता मम कर्मेति । यचाहुरात्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः कर्महेतुभिरात्मा कर्म करोतीति न, तेषा मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात्। मिथ्याप्रत्ययनिमित्तेष्टानिष्टानुभूनिक्रयाफळजनितसं-स्कारपूर्वका हि समृतीच्छाप्रयत्नादयः। यथासिश्वन्मनि देहादिसंघाताभिमानरागद्वेषादिकृतौ धर्माः धर्मी तत्फलानुभवश्च तथाऽतीतेऽतीततरेऽपि जन्मनीत्यनादिरविद्याकतः संसारोऽतीतोनागतश्चा-नुमेयः। ततश्च सर्वेकर्मसंन्याससहितज्ञाननिष्ठया आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्। अविद्यात्म-कत्वाच देहाभिमानस्य तन्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः। देहादिसंघात आत्माभिमानोऽवि धारमकः । नहि लोके गवादिभ्योऽन्योऽह मत्तश्चान्ये गवादय इति जानंस्तानहमिति प्रत्ययं मन्यते कश्चित्। अजानंस्त स्थाणौ पुरुषविद्यानवदविवेकतो देहादिसघाते कुर्यादहमिति प्रत्ययं न विवेकतो जानम्। यस्त्वात्मा वै पुत्रनामासीति पुत्रेऽहंप्रत्ययः स त जन्यजनकसंबन्धनिमित्तो गौणः। गौणेन चारमना भोजनादिवत्परमार्थंकार्य न शक्यते कर्तु गौणसिंहाग्निभ्या मुख्यसिंहाग्निकार्यवत । अहष्ट-विषयचोदनाप्रामाण्यादात्मकर्तव्य गौणैदेहेन्द्रियात्मभिः क्रियत एव इति चेन्न. अविद्याकृतात्मत्वा-चेषा। न च गौणा आत्मनो देहेन्द्रियादयः। किं तर्हि मिथ्याप्रत्ययेनैवासङ्गस्यात्मनः सङ्गत्यात्मत्वमापाः द्यते तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात् । अविवेकिना ह्यज्ञानकाले बालना दश्यते दीर्घोऽहं गौरोऽह-मिति देहादिसघाते अहं प्रत्ययः। नतु विवेकिनामन्योऽह देहादिसघातादिति जानतां तत्काले देहादिसं-

### २ आनन्दगिरिध्याख्या ।

तीत्याशक्याह-नचेति । देहादावहंधियो गौणत्वायोगे हेत्वन्तरमाह-स्तयमानाविति । देवदत्तमाणवकयो सिंहामिभ्या भेदघीपूर्वक तद्यापारवावाभावघीवदात्मनोऽपि मुख्यस्य संघाताझेदघीद्वारा तदीयव्यापारराहित्यमात्मनि दृष्ट स्वादिसर्थं । व्यावर्सं दर्शयति—न पुनरिति । सघातेऽहधियो मिथ्याधीःवेऽपि न तःकृतमारमनि कर्तृत्व किं चारमीयैर्ज्ञानेच्छाप्रयत्नेरस्य कर्तृत्व वास्तवमिति मतमनुवद्ति—यश्चेति । ज्ञानादिकृतमपि कर्तृत्व मिथ्याचीकृतमेव ज्ञानादीनां मिथ्याधीकार्यत्वादिति दुषयति—न तेषासिति । तदेव प्रपञ्चयति—सिध्येति । मिथ्याज्ञान निमित्त करवा किंचितिष्ट किंचिदनिष्ठमिखारोण्य तद्वारानुभूते तस्मिन्प्रेप्साजिहासाभ्या किया निर्वर्स तयेष्टमनिष्ट च फल भुक्तवा तेन संस्कारेण तत्पूर्विका समुत्यादय स्वात्मनि क्रियां कुर्वन्तीति युक्त कर्तृत्वस्य मिथ्यात्वमित्यर्थ । अती-तानागतजम्मनोरिव वर्तमानेऽपि जन्मनि कर्तृत्वादिससारस्य वस्तुत्वमाशक्क्याह—यथेति । विमतौ कास्रावविद्या-कृतससारवन्ती काळःवाद्वर्तमानकाळविद्यर्थ । ससारसाविद्याकृतःवे फळितमाह—तत्रश्चेति । तसाविद्यःवेन विद्यापोद्याते हेत्वन्तरमाह—अविद्यति । कुतोऽस्याविद्याकृतत्व धर्माधर्मकृतत्वसभवादित्याशक्काह—देहादीति । आत्मनो धर्मादिकर्तृत्वसाविद्यावाचाविद्यां विना कर्मिणा देहाभिमान सभवत्यतश्चात्मन सघातेऽहमभिमानस्याविद्या विद्यमानतेल्याः । आत्मनो देहाद्यमिमानखाविद्यकत्वमन्वयव्यतिरेकाम्यां साधयन्व्यतिरेक दर्शयति—नहीति । भन्वय दर्शयम्ब्यतिरेकमनुवद्ति-अज्ञानिन्नति । पुत्रे पितुरह्यीवदात्मीये देहादावह्यीगौणीत्युक्तमनुवद्ति-यस्त्रिवति । तत्र दृष्टान्तश्चतेगौंणात्मविषयत्वमुक्तमङ्गीकरोति—स त्विति । तर्हि देहादावपि तथैव स्वकीये स्यादृहचीगौंणीत्याहाक्काह-गौणेनेति । नहि स्वकीयेन पुत्रादिना गौणात्मना पितृभोजनादिकार्यं क्रियते तथा देहादेरि गौणास्मत्वे तेन कर्नृत्वादिकार्यमात्मनो न वास्तव सिचातीत्यर्थ । गौणात्मना मुख्यात्मनो नास्ति वास्तव कार्यमिखन्न इष्टान्तमाह-गोणेति । नहि गौणसिंहेन देवदत्तेन मुख्यसिंहकार्यं कियते नापि गौणाभिना माणवकेन मुख्याप्तिकार्थ दाहपाकादि तथा देहादिना गौणात्मना मुख्यात्मनो न वास्तव कार्य कर्तुःवादि कर्तुं शक्यमित्यर्थ । स्वर्गकामादिवाक्यप्रामाण्यादात्मनो देहाधतिरेकज्ञानास्य च केवलस्याकर्तृत्वात्तत्कर्तव्यं कर्म गौणैरेव देहाधारमभि सपाद्यते नहि सत्येव श्रीतातिरेकज्ञाने देहादावारमत्वमारमनो सुख्य युक्तमिति चोदयति—अद्दष्टेति । न देहादीनामात्मत्व गौण तदीयात्मत्वस्थाविद्यत्वेन मुख्यत्वादतो न गौणात्मिभरात्मकर्तव्य कर्म क्रियते किंतु मिथ्यास्मिभिरिति परिहरति—नाविद्यति । तदेव विवृण्वन्नमर्थं स्फुटयति - गौणा इति । कथ तर्हि देहादि-विषयात्मस्वप्रयेत्याशक्क्याविद्याकृतेत्यादिहेतु विभजते-कथं तर्हीति । देहादीनामनात्मनामेव सतामात्मत्व मिथ्या-प्रस्वयक्कतमित्यन्नान्वयव्यतिरेकावुदाहरति—तद्भाव इति । उक्तेऽन्वये शास्त्रीयसस्कारश्च्यानामनुभव प्रमाणयति— अविवेकिनासिति । व्यतिरेकेऽपि दर्शिते शासाभिज्ञानामनुभवमनुकूळ्यति—नित्वति । अन्वयव्यतिरेकाम्या- 

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम्।

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

मनुभवानुसारिणा सिद्धमर्थमुपसहरति—तसादिति । तःकृत एव देहादावहप्रत्यय इति शेष । किच व्यवहारभूमौ भेदप्रहस्य गौणत्वव्यापकत्वात्तस्य प्रकृतेऽभावान्न देहादावहशब्दप्रत्ययौ गौणावित्याह—पृथगिति । अदृष्टविषय चोदनाप्रामाण्याःकर्तुरात्मनो व्यतिरेकावधारणात्तस्य देहादावहमिमानस्य गौणतेत्युक्तमनुवदति—यस्विति । श्रुतिप्रामाण्यस्याज्ञातार्थविषयत्वान्मानान्तरसिद्धे व्यतिरिक्तात्मनि चोदनाप्रामाण्याभावाञ्च तदवष्टम्भेन देहादावात्मा-भिमानस्य गौणतेत्युत्तरमाह-न तदिति । श्रुतिप्रामाण्यस्यादृष्टविषयत्व स्पष्टयति-प्रत्यक्षादीति । अज्ञातार्थ-ज्ञापक प्रमाणमिति स्थितेर्न ज्ञाते श्रुतिप्रामाण्यमित्याह-अदृष्टेति । अज्ञातसाध्यसाधनसबन्धबोधिन शास्त्रस्याति-रिकात्मन्यौदासीन्ये फलितमाइ--नस्मादिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्या दृष्टो मिथ्याज्ञाननिमित्तो देहादिसघातोऽह-प्रत्ययस्तरोति यावत् । अन्यविषयावाचीद्नाया नातिरिक्तात्मविषयतेत्युक्तमिदानी तद्विषयत्वाङ्गीकारेऽपि न तन्निर्वोद्ध शक्य प्रत्यक्षविरोधादित्याह-नहीति । अपौरुवेयाया श्रुतेरसभावितदोषाया मानान्तरविरोधेऽपि प्रामाण्यम प्रसाख्येयमिस्रभिप्रेसाह-यदीति । सार्थं बोधयन्त्रा श्रुतेरविरोधापेक्षःवाद्विरुद्धार्थवादित्वे तत्परिहाराय विविध-तमर्थान्तरमविरुद्ध तस्याः स्वीकर्तव्य विरोधे तत्प्रामाण्यानुपपत्तेरित्याह—तथापीति । अविरोधमवधा[धी]र्य श्रुत्य-र्थकल्पना न युक्तेति व्यावर्थमाह—निद्विति । अविद्यावत्कर्तृक कर्मेति त्वयोपगमादुरपन्नाया विद्यायामविद्याभावे तदचीनकर्तरभावादन्तरेण कर्तारमनुष्ठानासिद्धौ कर्मकाण्डाप्रामाण्यमित्यध्ययनविधिविरोध कर्मण इति । कर्मकाण्डश्रतेर्विद्योदयारपूर्वं व्यावहारिकप्रामाण्यस्य तास्विकप्रामाण्याभावेऽपि सभवाद्रह्मकाण्डश्रतेश्र तास्विकप्रामाण्यस्य ब्रह्मविद्याजनकरवेनोपपन्नत्वान्नाध्ययनविधिविरोध इति परिहरति—न ब्रह्मेति। कर्मकाण्डश्चतेस्तास्वि-कप्रामाण्याभावे ब्रह्मकाण्डश्रुतेरपि तद्सिदिरविशेषादिति शङ्कते—कर्मेति । उत्पन्नाया ब्रह्मविद्याया बाधकाभावेन प्रमाणत्वात्तदेतुश्चतेस्तात्त्वक प्रामाण्यमिति दूषयति—न बाधकेति । ब्रह्मविद्याया बाधकानुपपत्ति दृष्टान्तेन साधयति—यथेति । देहादिसघातवदिखपेरर्थ । छै।किकाचगतेरिवात्मावगतेरपि फछाव्यतिरेकमुदाहरणेन स्फोर-यति—यथेति । फलमज्ञाननिवृत्ति । कर्मविधिश्रुतिवदित्युक्त दृष्टान्त विघटयति—न चेति । अनादिकालप्रवृत्त स्वाभाविकप्रवृत्तिव्यक्तीना प्रतिबन्धेन यागायलै।किकप्रवृत्तिव्यक्तीर्जनयति, कर्मकाण्डश्चतिस्तज्जनन च चित्तश्चिद्वारा प्रत्यगात्माभिमुख्यप्रवृत्तिमुत्पाद्यति, तथाच कर्मविधिश्चनीना पारपर्येण प्रत्यगात्मज्ञानार्थत्वात्तात्त्विकप्रामाण्यसिद्धिः रित्यर्थ । नन्वेवमपि श्रुतेर्मिथ्यास्वाद्ध्माभासवद्त्रामाण्यमिति चेन्नेत्याह—सिथ्यात्वेऽपीति । स्वरूपेणासत्यत्वेऽपि सत्योपेयद्वारा प्रामाण्यमित्वत्र द्रष्टान्तमाह—यथेति । मन्नार्थवादेतिहासपुराणाना श्रुतेऽर्थे प्रामाण्याभावेऽपि होषिविध्यनुरोधेन प्रामाण्यवव्यक्कतेऽपि श्चते स्वरूपेणासत्याया विषयसत्यतया. सत्यस्वे प्रामाण्यमविरुद्धमित्यर्थ वान्यस्य शेषिविध्यनुरोधेन प्रामाण्य नाङौकिकमिलाह—छोकेऽपीति । कर्मकाण्डश्चतीनामुक्तरीला परपरया प्रामाण्येऽपि साक्षात्प्रामाण्यमुपेक्षितमित्याशङ्काह—प्रकारान्तरेति । आत्मज्ञानोद्यात्प्रागवस्या प्रकारान्तरं, तत्र स्थिताना कर्म श्रुतीनामज्ञातसंबन्धबोधकत्वेन साक्षांदेव प्रामाण्यमिष्टमित्यर्थः । ज्ञानात्पूर्वं कर्मश्रुतीनां व्यावहारिकः

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

खयमव्यात्रियमाणोऽप्यात्मा संनिधिमात्रेण करोति तदेव च मुख्यं कर्त्वत्वमात्मन । यथा राजा युद्ध्य-मानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्ध खयमयुध्यमानोऽपि संनिधानादेव जितः पराजिनश्चेति च तथा सेनापतिवाचैव करोति कियाफलसंबन्धश्च राज्ञ सेनापतेश्च दृष्ट , यथाच ऋत्विक्कर्म यजमानस्य, तथा देहादीना कर्मात्मकृत स्यात्तत्फलस्यात्मगामित्वात । यथा वा भ्रामकस्य लोहभ्रामयितृत्वाद्या पृतस्यैव मुख्यमेव कर्तृत्व तथा चात्मन इति । तदसत्, अकुवैतः कारकत्वप्रसङ्गात् । कारकमनेक-प्रकारमिति चेन्न। राजप्रभृतीना मुख्यस्यापि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। राजा तावत्स्वव्यापारेणापि युद्धते योघानां च योघयित्तत्वे घनदाने च मृख्यमेव कर्तृत्व तथा जयपराजयफलोपभोगे। तथा यजमान-स्यापि प्रधानत्यागे दक्षिणादाने च मुख्यमेव कर्तृत्वम् । तस्माद्व्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इत्यवगम्यते । यदि मुख्य कर्तृत्व खव्यापारलक्षण नोपलभ्यते राजयजमानप्रभृतीना तदा संनि-धिमात्रेणापि कर्तृत्वं मुख्य परिकल्प्येत यथा भ्रामकस्य छोहभ्रमणेन न तथा राजयजमानादीना खव्यापारो नोपलभ्यते । तसात्सनिधिमात्रेणापि कर्तृत्व गौणमेव । तथाच सति तत्फलमबन्धोऽपि गौण एव स्थात्। न. गौणेन मुख्य कार्य निर्वर्त्यते। तसादसदैवैतद्वीयते देहादीना व्यापरेणाव्याप्रत आतमा कर्ता भोका च स्पादिति। भ्रान्तिनिसित्त तु सबैमुपप्यते। यथा खप्ते मायाया चैवम्। नच देहा द्यात्मप्रत्ययभ्रान्तिसन्तानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमाध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तवाद्यनर्थं उपलभ्यते। तसाद्धाः न्तिप्रत्ययनिमित्त प्वाय मंमारभ्रमो नतु परमार्थ इति सम्यग्दर्शनादत्यन्तमेवोपरम इति सिद्धम्। सर्व गीतासास्त्रार्थमणसंहत्यासिन्नध्याये विशेषतश्चान्ते इह शास्त्रार्थदार्ख्याय संक्षेपन उपसहार कृत्वाथेदानीं शास्त्रसंप्रदायविधिमाह—इदमिति। इद शास्त्र ते तव हिताय मयोक्त संसारविच्छित्त-येऽतपस्काय तपोरहिताय न वाच्यमिति व्यवहितेन संबध्यते। तपस्विनेऽप्यमकाय गुरौ देवेच भक्ति-रहिताय कदाचन कस्यांचिदप्यवस्थाया न वाच्यम् । भक्तस्तपस्व्यपि सन्नग्रश्रुपूर्यो भवति तस्रा अपि न वाच्यम् । नच यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्य मत्वाभ्यसुयत्यातमप्रशसादिदोषाध्यारोपणेन ममेश्व-

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

प्रामाण्ये दृष्टान्तमाहं -प्राचिति । प्रातीतिककर्तृत्वस्याविद्यकत्वेऽपि श्रुतिप्रामाण्यमप्रत्यृहमित्युक्तं संप्रति कर्तृत्वस्य श्रकारान्तरेण पारमार्थिकत्वमुत्थापयति-यन्त्विति । स्वव्यापाराभावे सनिधिमात्रेण कुतो मुख्य कर्तृत्विमत्याशङ्कयं दृष्टान्तमाह—यथेति । स्वयमयुध्यमानत्वे कथ तत्फलवस्वमित्याशङ्का प्रसिद्धिवशादित्याह—जित इति । कायिकः व्यापाराभावेऽपि कर्तृत्वस्य मुख्यत्वे दृष्टान्तमाह—सेनापतिरिति । तस्यापि फळ परव राजवद्विशिष्टमित्याह— क्रियेति । अत्यक्रमणान्यस्य सतिहितस्य मुख्ये कर्तृत्वे वैदिकमुदाहरणमाह -य या चेति । कथमृत्विजा कर्म यजमानसेत्राशक्काह-तत्फळस्यति । स्वव्यापाराहते सनिधेरेवान्यव्यापारहेतोर्भुख्यकर्तृत्वे दृष्टान्तान्तरमाह-यथा-चेति । कियां कुर्वत्कारण कारकमित्यद्गीकारविरोधाकैतदिति दूषयति—तदसदिति । कारकविशेषविषयत्वेनाङ्गी-कारोपपितिरिति शङ्कते-कारकमिति । स्वव्यापारमन्तरेण न किचिदपि कारकमिति परिहरति-न राजेति । दर्शनमेव विशद्यति—राजेति । यथा राज्ञो युद्धे योधियतृत्वेन धनदानेन च मुख्य कर्तृत्व तथा फलभोगेऽपि मुख्यमेव तस्य कर्तृःवमित्याह—तथेति । यदुक्तमृत्विकमं यजमानस्रेति तत्राह—यजमानस्यापीति । स्वव्यापारा-देव मुख्य कर्तृत्वमिति स्थिते फलितमाह—यसादिति । तदेव प्रपञ्चयति—यदीति । तहिं सनिधानादेव मुख्य कर्तृत्व राजादीनामुपगतिमिति नेत्याह-न तथेति । राजादीना खव्यापारवत्त्वे पूर्वोक्त सिद्धमित्याह-तसादिति । राजमभूतीना सनिधेरेव कर्तृत्वस्य गौणत्वे जयादिफलवस्वस्यापि सिद्ध गौणत्वमित्याह - तथा चेति । तत्र पूर्वोक्त हेतुःवेन सारयति—नेति । अन्यव्यापारेणान्यस मुख्यकर्तृःवाभावे फलितमुपसहरति—तस्मादिति । कथ तर्हि स्वयारमनि कर्तृत्वादि स्वीकृत नहि बुद्धेस्तदिष्टं कर्ता शास्त्रार्थवस्वादिति न्यायात्तत्राह-भ्रान्तीति । कर्तृत्वाद्यारमनि आन्तमित्येतदुदाहरणेन स्फोरयति — यथेति । मिथ्याज्ञानकृतमात्मनि कर्तृत्वादीत्यत्र व्यतिरेक दर्शयति — नचेति । उक्तव्यतिरेक्फल कथयति—तसादिति । ससारश्रमसाविद्याकृतः सिद्धे परमञ्जूतम्पसहरति—इति सम्य-गिति । शास्त्रतालयांथं विचारद्वारा निर्धार्यानन्तरश्लोकमवताग्यति—सर्वमिति । प्रकृते खल्वष्टादशाध्याये गीताशास्त्रार्थं सर्वे प्रतिपत्तिसीकर्यार्थमपसहत्यान्ते च सर्वधर्मान्परित्यज्येत्यादौ विशेषस्तत्य सक्षेपेणोपसहार कृत्वा संप्रतायविधिवचनस्थावसरे सतीदानीमिति योजना । किमिति विस्तरेणोपसहत शास्त्रार्थ सक्षिप्योपसहियते तन्नाह—शास्त्रार्थिति । संक्षेपविस्तराभ्यामुक्तोऽर्थः सर्वेषां इडतया बुद्धिमधिरोहतीत्वर्थ । हितायेत्रेतदेव

# य इदं परमं गुह्यं मङ्गक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंज्ञयः॥ ६८॥

### १ श्रीमच्छाकरमाष्यम्।

श्रम्बमजानन्न सहतेऽसावण्ययोग्यस्तसा अपि न वाच्यम् । भगवति अनस्यायुक्ताय भक्ताय तपिलने श्रुश्रृषवेऽनस्यवे च वाच्य शास्त्रमिति सामर्थ्याद्गम्यते । तत्र मेधाविने तपिलने वेत्यनयोविकल्पदर्शनात्। श्रुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपिलने तचुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । श्रुश्रूषाभक्तिवियुक्ताय न तपिलने नापि मेधाविने वाच्यम् । भगवत्यस्यायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम् । गुरुश्रुश्रूषाभक्तिमते च वाच्यमिल्येष शास्त्रसंप्रदायविधिः ॥ ६७ ॥ संप्रदायस्य कर्तुः फल्लिमदानीमाह—य इति । य इमं यथोक्त परम निःश्रेयसार्थ केशवार्ज्जनयो संवादक्ष्यं ग्रन्थ गुद्ध गोप्य मञ्जकेषु मि भक्तिमत्स्विमिधास्ति वक्ष्यति । ग्रन्थतोऽर्थतश्र स्थापिष्यतीत्यर्थः । यथा त्विय मया । भक्तेः पुनर्भहणाङ्गक्तिः मात्रेण केवलेन शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते । कथमभिधास्यतीत्युच्यते भक्तिं मिष्य परां इत्वा भगवतः परमगुरोः अच्युतस्य श्रुश्रूषा मया क्रियत इत्येवं इत्वेत्यर्थः । तस्यद् फलं मामेवेष्यति मुच्यत

### २ आनम्द्रगिरिज्याख्या ।

धार्षष्ठे—संसारेति । कदाचनेति सर्वे सबध्यते । प्रतिषेधसामध्येसिद्धमर्थं कथयति—प्रगवतीति । अर्थसिद्धेऽधेसृत्यस्वरममुस्त्य मेधावित्वमन्तर्भावयति—तन्नेति । विकल्पदर्शनासेषूकेषु विशेषणेषु मेधावित्वमपि प्रविश्वती
सर्थं । विकल्पये कथमधिकारिप्रतिपत्तिरिति तन्नाह—गुश्चेषेति । ताभ्या युक्ताय भगवत्यस्यारहिताय तपस्तिने
वाच्यमिति सबन्ध । तष्ठकाय ग्रुश्च्यामस्यनस्यासहितायेस्यं । तपस्तित्व मेधावित्व वा निरपेक्षमधिकारिविशेषणमिति शङ्का शातयति—गुश्च्येति । भगवद्विषयास्याराहित्ये तार्व्यं मृचयति—भगवतीति । कसै तर्हि
वाच्यमेतिद्याशङ्क्य पूर्वोक्तसर्वगुणसपन्नायेस्याह—गुरुगुश्चेषेति । अनुक्तेतरविशेषणोपलक्षणार्थमुभयप्रहणम् ।
मेधाविनस्तपस्तित्व वातीवापेक्षते सर्वमन्यद्वाधकाभावादपेक्षितमेवेति भाव ॥ ६७ ॥ शास्त्रसप्रवायप्रवृत्त्यर्थमुत्तरक्षोकप्रवृत्ति दर्शयति—सप्रदायस्येति । य इत्यध्यापको निर्दिश्यते । परमत्व प्रन्थयते। वरितशयपुरुवार्थसाधनत्वमित्याह—परमिति । गोप्यत्वमस्य रहस्यार्थविषयत्वात् । यथोक्तसंवादस्य प्रन्थतोऽर्थतत्र भक्तेषु स्थापने
दृष्टान्तमाह—यथेति । मयि वासुदेवे भगवति, अनन्यभक्ते त्वयि यथा मया प्रन्थोऽर्थतः स्थापितस्त्या मद्रकेविशेषविति पुनभक्तिप्रहणमनर्थकितित्वत्वेष्ठस्य भक्तिरित्ते । ग्रुश्च्यादिसहकारिराहित्य केवल्वाव्दार्थं । यद्यपि
मात्रशब्देन स्वितमेतक्तथापीतरेण स्कुटीकृतमित्यविरोध । प्रश्नपूर्वकमभिधानप्रकारमभिनयति—कथिसित्यादिना । भगवति भक्तिकरणप्रकार प्रकटयति—भगवत इति । यच्छव्दापेक्षत प्रयति—तस्रिति । मामेष्यसै-

### ३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्धरी)।

मान्यसा इत्यर्थः ॥ ६७ ॥ एवं सप्रदायविधिमुक्त्वा संप्रदायकर्तु फलमाह—य इदिमिति । इद परमं गुसं यो मिक्तिहीनौ मानपूजावर्थी सन् मद्भक्तेष्विभिधास्यति सोऽपि ततएव पुण्यान्मिय परमेश्वरे चिदेकरसे परा भक्तिम-द्वेतलक्षणामुपासना कृत्वा तत्रादर प्राप्य तामनुष्ठाय च मामेवैष्यति सुक्ति प्राप्सतीत्यर्थः । असरायः सशयोऽत्र

### ४ मधुसुदुनीव्याख्या ।

॥ ६० ॥ एव संप्रदायस्य विधिमुक्ला तस्य कर्तुं फलमाह—य सप्रदायस्य प्रवर्तक इममावयो सवादरूपं प्रन्थ परम निरतिशयपुरुषार्थसाधन गुद्ध रहस्यार्थसात्सवित्र प्रकाशयितुमनर्हं मङ्गक्तेषु मो भगवन्त वासुदेव प्रस्वनुरक्तेष्वभिधास्यस्यभितो प्रन्थतोऽर्थतस्य धास्यति स्थापयिष्यति । भक्ते पुनर्भहणात्पूर्वोक्तविशेषणत्रयरहितस्यापि भगवङ्गक्तिमात्रेण पात्रता स्विता

### ५ भाष्योत्कर्वदीपिका ।

मिलेष शास्त्रसंप्रदायविधि ॥ ६७ ॥ एव संप्रदायस्य विधिमुक्ला शास्त्रसंप्रदाने प्रवृत्त्यर्थं तस्य कर्तु फलमाह—य इति । इम यथोक्त केशवार्जुनयो सवादरूप प्रन्थम् । ईदमिति पाठस्लाचार्येरव्याख्यातलादनादरणीय । य इम नि श्रेयसार्थलारपरं प्रकृष्ट गुद्ध गोप्य रहस्यार्थविषयलात् । मद्भक्तेषु मिय भक्तिमत्सु योऽध्यापकोऽभिघास्यति प्रन्थतोऽर्थतश्चाध्यापिष्यति । यथा मिय वासुदेवे निलमक्ते लिय मया प्रन्थतोऽर्थतश्च स्थापितस्तथा मद्भक्तेषु यो प्रन्थमिम स्थापिष्यति स भक्ति मिय परा कुला भग-

### ६ श्रीषरीव्याख्या।

दृष्ट्या दोषारोपेण निन्दति तसी च न वाच्यम् ॥ ६७॥ पतैदों वैविदहिते भ्यो मद्भक्तेभ्यो गीताशास्त्रोपदेष्टु पालमाह—य इति । मद्भक्तेष्यभिन

१ शीधर नीस्रकाण्ड

### न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो सुवि॥ ६९॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

एव। असंशयोऽत्र संशयो न कर्तव्यः ॥६८॥ किंच—नच तसाच्छास्त्रसंप्रदायकृतो मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये कश्चिन्मे मम प्रियकृत्तमोऽतिशयेन प्रियकरोऽन्यःप्रियकृत्तमो नास्त्येवेत्यर्थो वर्तमानेषु नच भविता भविष्यत्यपि काले तसाद्वितीयोऽन्यः प्रियतरः प्रियकृत्तर भुवि लोकेऽसिन् न भविता॥६९॥योऽपि—

#### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

वेखन्वय गृहीत्वा व्याच्छे—मुच्यत एवेति ॥ ६८ ॥ नतु सर्वेषा मुक्तिसाधनाना ध्यानस्य श्रेष्ठत्वात्तिष्ठस्य मुमुक्कोनांस्ति विद्यासंग्रदाने प्रवृत्तिरिति तन्नाह—किंचेति । इतश्च विद्यासंग्रदान मुमुक्कुणा यथोक्तविशेषणवते कर्तव्यमित्यर्थ । वर्तमानेषु मध्ये त्वत्तोऽन्यो नास्त्येव प्रियक्तत्तमो नाप्यतीतेषु ताहकश्चिदासीदिति शेष । तसा द्विद्यासंग्रदायकर्तुं सकाशादित्यर्थ । ध्याननिष्ठस्य श्रेष्ठत्वेऽपि स्वसंग्रदायमवक्तुं श्रेष्ठतमत्वादुचिता विद्यासंग्रदाने प्रवृत्तिरिति भाव ॥ ६९ ॥ सम्बद्ययमवक्तुं सर्वाधिक फल् 'स वक्ता विष्णुरित्युक्तो न स विश्वाधिदैवतम्' इति न्यायेनोक्त्वा समस्रध्येतुर्विवश्चित फल्माह—योऽपीति । यथोक्तस्य शास्त्रस्य योऽप्यध्येता तेनेद कृत स्थादिति

### ३ नीलकण्डच्याक्या ( पतुर्धरी )।

नास्ति । सर्यते हि अजामिलादीना मक्तिगन्धहीनानामि पुत्रसकेतितेन नारायणेतिनाम्ना स्नेह्वशादाह्यता तावनमात्रतुष्टेन मगवता सद्गतिर्दत्ता किमु वक्तव्य यो वाचा एतावच्छास्राहस्य प्रतिपादयति तस्य मक्तिलामिदिक्रमेण कृतकृत्यत्व मविष्यतीति ॥ ६८ ॥ ननु अश्रद्धया कृत सर्वे व्यर्थमिति त्वयैवोक्त कथमभक्तस्याप्येतच्छास्नाभिधानतो भक्तयादिलाम समवेदित्याशङ्काह—नचेति । तसादेतच्छास्त्रप्रवर्तकादन्यो मनुष्येषु मे मम प्रियकृत्तमो नच कश्चिद्स्ति । इयमेव मम मह्ती वाचिकी मक्तिस्ता कृत्वा सोपानारोहक्रमेण मे मम प्रियतरो भविता मविष्यति । 'अनिच्छयापि सस्पृष्टो दहत्येव हि पावक ' इति । नच भुवि एतस्मादन्यत्परमार्थसाधनमस्तीति माव । अक्षरार्थे, स्पष्टः ॥ ६९ ॥ अध्यापकस्य फलमुक्तवाऽध्येतु फलमाह—अध्योष्यते चेति । ज्ञानयज्ञेन निर्विकल्प-

### ४ मधुसूदनीव्याख्या ।

भवति । कथमिभधास्यति तत्राह—भक्तिं मयि परा कृला भगवत परमगुरो शुश्रूषैवेय मया क्रियत इसेव कृला निश्चिस योऽभिधास्यति स मामेवैष्यति मा भगवन्त वासुदेवमेष्यसेवान्विरान्मोक्ष्यंत एव ससारादत्र सशयो न कर्तव्य । अथवा मिय परां भिक्तं कृलाऽसशयो नि सशय सन्मामेष्यसेवेति वा मामेवैष्यति नान्यमिति यथाश्रुतमेव वा योज्यम् ॥ ६८ ॥ किंच—तस्मान्मद्भक्तेषु शास्त्रसप्रदायकृत सकाशादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिद्पि मे मम प्रियकृत्तमोऽतिशयेन प्रियकृत् मिद्रिषयप्रीस्यतिशयवात्रास्ति वर्तमाने काले नापि प्रागासीताहकश्चित् नच कालान्तरे भविता भविष्यति ममापि तस्मादन्य प्रियतर प्रीस्यतिशयविषय कश्चिद्प्यासीन । अधुना च भवि लोकेऽस्मिन्नास्ति । नच कालान्तरे भवितेसान्तर्या योज्यम् ॥ ६९ ॥ अध्यापकस्य फलमुक्लाऽध्येतु फलमाह—आवयो सवादिमम प्रनथ धर्म्य धर्मादनपेत योऽध्येष्यते जपरूपेण

#### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका ।

वत परमगुरो ग्रुश्रूषा मया कियत इस्रेव कुला मामेवैध्यति नान्यम् । मुक्तो भविष्यस्रेवेस्थर्थं । अत्र सरायो न कर्तव्य । मद्भक्तिबिति भक्ते पुनर्प्रहण भक्तिमात्रेण शास्त्रसदाने पात्र भवतीति गम्यते । भक्ति परामद्वैतलक्षणामुपासना कृत्वेति तु गीता-शास्त्रपदानलक्षणभक्ते फल वक्तु प्रवृत्तस्रेतरभक्तिफलकथनमगुचितमिस्थिभिप्रेस्याचार्येनं व्याख्यातम् ॥ ६८ ॥ ननु सर्वेषा मुक्ति-साधनाना ध्यानस्य श्रेष्ठलात्तिक्रस्य मुमुक्षो कुत एतच्छास्त्रसप्रदाने प्रवृत्तिरिस्याशङ्काह । नच तस्माच्छास्त्रसप्रदायकृतो मनुष्येषु मद्भक्तिमत्सु वर्तमानेषु मध्ये कश्चिन्मे प्रियकृत्तमोऽतिशयेन प्रीतिकृत्ततोऽन्यो नास्स्येव नाप्यतीतेष्वेतादक्षश्चिद्राचीदिति शेष । तस्मादेतच्छास्त्रसप्रदानकर्त्तुरन्यो द्वितीयो भुवि लोकेऽस्मिन्कालान्तरेऽपि नच भविता न भविष्यतीस्थर्थ । ध्यानकर्तु श्रेष्ठसेऽपि एतच्छास्त्रसप्रदानकर्त्तुरन्यस्य कालत्रयेऽपि श्रेष्ठतमलाभावादेतच्छास्तसप्रदाने प्रवृत्तिकृतिनैति भाव ॥ ६९ ॥ एवमेतच्छास्तरभ

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

धास्यति मञ्जोक्यो यो वक्ष्यति स मिय परा भक्ति करोति। ततो नि सशय सन् मामेन प्राप्तोतीलर्थं ॥ ६८॥ किंच — नचेति। तसान्म-क्रक्तिभ्यो गीताशास्त्रव्याख्यातु सक्ताशादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मम प्रियक्वत्तमोऽल्पन्त परितोषकर्ता नास्ति। नच काळा-तरे अविता मनिष्यति। ममापि तसादन्य. प्रियतरोऽधुना सुनि तानवास्ति। नच काळान्तरेऽपि अनिष्यतीलर्थं ॥ ६९॥ पठनः

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥ श्रद्धावाननसूर्यश्र शृणुयादिप यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभाँ छोकान्प्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥ १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

अध्येष्यते च पठिष्यति य इमं धर्म्य धर्मादनपेत संवादरूपं ग्रन्थमावयोस्तेनेदं कृतं स्यात् । ज्ञानयक्षेन विधिजपोपांश्रमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्विशिष्टतम इत्यतस्तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्याः ध्ययनं स्त्यते । फलविधिरेव वा देवतादिविषयञ्चानयञ्चफलतुरुयमस्य फल भवतीति। तेनाध्ययनेनाहः सिष्टः पुजितः स्या भवेयसिति मे मम मतिनिश्चय ॥ ७० ॥ अथ श्रोतरिद फलम्-श्र हाबाबश्चहधानोऽ-नस्यश्चास्यावर्जितः सन्निम प्रन्थं शृणुयादपि यो नरोऽपिशब्दात्किमृताऽर्थन्नानवान् सोऽपि पापाः

२ आनन्दगिरिज्याख्या ।

संबन्ध । तदेवाह-अध्येष्यत इति । तेनेद कृतमिलन्नेदशब्दार्थं विशदयति-ज्ञानेति । तेनाहमिष्ट स्यामिति सबन्ध । चतुर्विधाना यज्ञाना मध्ये ज्ञानयज्ञस्य 'श्रेयान्द्रस्यमयाचज्ञाञ्ज्ञानयज्ञ ' इति विशिष्टस्वाभिधानात्तेनाहिमष्टः स्वामित्यध्ययनस्य स्तुतिरिममतेत्वाह—विधीति । पक्षान्तरमाह—फलेति । फलविधिमेव वकटयति—देवता दीति । यद्धि ज्ञानयञ्चस्य फल कैवल्य तेन तुस्यमत्याध्येत सपद्यते तम्र देवताद्यात्मत्वमित्यर्थ । कथमध्ययनादेव सर्वात्मत्व फळ छम्यते 'तसात्सर्वमभवत' इति श्चतिस्तत्राह—तेनेति । तेनाध्येत्रा ज्ञानयज्ञतुल्येनाध्ययनेन भगवानिष्ट-स्त्रयाच तज्ज्ञानादुक्त फलमविरुद्धमित्यर्थ ॥ ७० ॥ प्रवक्तरध्येतुश्च फलमुक्तवा श्रोतुरिदानी फल कथयति—अथेति ३ नीलकण्डव्याक्या ( चतुर्धरी )।

समाधिना इष्टः पूजितः स हि धर्ममेघनामा पुष्कलपुण्यवृष्टिकरस्तद्भदेतस्य शास्त्रस्याध्ययनमपीत्यर्थः । इति मे मम सर्वेश्वरस मति । तेनात्र स्तुतिमात्रमेतदिति न मन्तव्य किंतु भूतार्थवाद एवायमिति भाव ॥ ७० ॥ प्रवक्तर ध्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरपि फलमाह —श्रद्धावानिति । राणुयादपि अक्षरश्रवण कुर्यादपि किसु वक्तव्यमा-द्रेणार्थप्रहण य कुर्यात्स उक्त फल प्राप्तयादिति । स्पद्यर्थः स्रोक. । तथाचोक्त श्रीमागवते—'वासुद्वेवकथाप्रश्न-४ मधुसूदनीव्याक्या।

पठिष्यति ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकेन यज्ञेन चतुर्थाध्यायोक्तान द्रव्ययज्ञादि श्रेष्ठेनाहं सर्वेश्वरस्तेनाध्येत्रा इष्ट पूजित स्थामिति मे मतिर्मम निश्चय । यद्यप्यसौ गीतार्थमबुध्यमान एव जपति तथापि तच्छ्रण्वतो सम सामेवासौ प्रकाशयतीति बुद्धिर्भवति । अतो जपमात्रादि ज्ञानयज्ञफल मोक्ष लमते । सत्त्वग्रुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारा । अर्थानुसन्धानपूर्वक पठतस्तु साक्षादेव मोक्ष इति किमु वक्तव्यमिति फलविधिरेवाय नार्थवाद । 'श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ परतप' इति प्रागुक्तम् ॥ ७० ॥ प्रवक्तरध्येतुश्च फलमुक्ला श्रोद्वरिदानीं फल कथयति —यो नर कश्चिद्प्यन्यस्योचैर्जपत कारुणिकस्य सकाशात् श्रद्धावान् श्रद्धायक्त । तथा किमर्थमयमुचैर्जपत्यबद्ध वा जपतीति दोषहक्षाऽसूयया रहितोऽनसूयश्च केवल राणुयादिम प्रन्थ, अपिशब्दात् किमुतार्थज्ञान-वान् सोऽपि केवलाक्षरमात्रश्रोतापि मुक्त पापै छुमान् प्रशस्ताँहोकान् पुण्यकर्मणामश्वमेधादिकृता प्राप्तयात् । ज्ञानवतस्त कि ५ माध्योत्कर्षदीयिका।

दानकर्तुरध्यापकस्य फलसुक्लाऽध्येतुस्तदाह-अध्येष्यते इति । योऽध्येता धर्म्यं धर्मादनपेतमिममावयो सवादमध्येष्यते च पठिष्यति तेन अध्येत्र। ज्ञानयज्ञेनाहिमष्ट स्या श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ इति सर्वयज्ञेभ्य श्रेष्ठतमलेनाभिहितस्य देवतादिविषय-ज्ञानयज्ञस्य फलकैवल्य तत्तुल्य देवताद्यात्मल्रमस्य फल भवतीत्यर्थ । तेनाध्येत्रा ज्ञानयज्ञफलतुल्यफलेनाध्ययनेनाहासष्ट पूजित स्या भवेयमिति में मम मतिर्निश्चय । फलविधिरेवाय नलर्थवाद ॥ ७० ॥ प्रवक्तरध्येतुश्च फलमुक्ला श्रोतुरपि फल कथयति। श्रद्धावान् श्रद्धधानो इनस्यश्र पौरुषेयलात् श्रुतितो निकृष्टमिदमिति दोषद्दष्टिरस्या तद्रहित सिनम अन्य यो नरो य कश्चिच्छण्या-दिप । नरशब्देनैतच्छ्वणैनापि यो हीनों नासी नर किंतु पश्चरिति सूचयति । सोऽपि मुक्त पातकाद्रहित पुण्यकर्मणामिश्रहोत्राश्व-

६ श्रीघरीव्याख्या । फंल्माइ— अध्येष्यत इति । भावयो कृष्णार्जुनयो इम धर्म्य धर्मादनपेत संवाद योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति तेन पुसा सर्वयहेभ्य अष्टेन ज्ञानयहेनाहमिष्ट स्था भनेयमिति मे मति । यद्यप्यसौ गीतार्थमबुध्यमान प्रव केवल जगति तथापि मम तच्छु-ण्वतो मामेवासो प्रकाशयतीत बुद्धिर्भवति । यथा छोके यदृच्छयापि कश्चिरकदान्त्रिरकस्यन्त्रिमा गृह्णाति तदासौ मामेवायमाह्ययतीति मत्वा तत्पार्श्वमागच्छति, तथाहमपि तस्य सन्निहितो भवेयम् । अतएव अजामिलक्षत्रवन्युप्रमुखाना कथिवन्नामोचारणमात्रेण प्रस-न्नोऽसिः, तथैवास्यापि प्रसन्नो भवेयमित्यर्थ ॥ ७० ॥ अन्यस्य जवतो योऽन्य कश्चिच्छृणोति तस्यापि फलमाह—श्रद्धावानिति । यो नर. अबायुक्तः केवल श्णुयादिष अखावानिष कश्चित्किमर्थमुचर्णपति अबद जपतीति वा दोषदृष्टि करोति तद्यादृश्यर्थमाह । अनसून

### कचिदेतच्छुतं पार्थे त्वयैकाग्रेण चेतसा। कचिद्ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय॥ ७२॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यस्।

न्मुक्तः ग्रुभान्प्रशस्तां होकान्प्राग्रुयात्पुण्यकर्मणामग्निहोत्रादिकर्मवताम् ॥७१॥ शिष्यस्य शास्त्रार्थेप्रह-णाप्रहणविवेकबुभुत्सया पृच्छति—तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनर्ग्राहियेष्याम्युपायान्तरेणापीति प्रष्टुरिभप्रायः। यत्तान्तरं चास्त्राय शिष्य कृतार्थः कर्तव्य इत्याचार्यधर्मः प्रदर्शितो भवति। कचित्किमेतन्मयोक्तं श्रुतं श्रवणेनावधारितं पार्थे कि त्वयैकाग्रेण चेतसा चित्तेन कि वाऽप्रमादतः। कचिद्जानसंमोहोऽज्ञान-निमित्तः संमोहोऽविविक्तमावोऽविवेकः स्वाभाविकः कि प्रनष्ट। यद्थोऽयं शास्त्रश्रवणायासस्तव मम

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

॥ ७१ ॥ आचार्येण शिष्याय यावद्ज्ञानसशयविपर्यासस्तावद्नेकघोपदेष्टव्यमिति दृशयितु भगवानर्जुन पृष्टवा-निलाह—शिष्यस्येति । प्रष्टुरिभप्राय प्रकटयति—तद्ग्रहृण इति । शिष्यश्चेदुक्त गृहीतु नेष्टे ति ति प्रत्यौदासी-न्यमाचार्यस्थोचित तस्य मन्दबुद्धित्वादित्याशक्काह—यत्नान्तरिमिति । किचिदिति कोमलप्रश्ने । तमेव व्याच्छे— किमेतिदिति । द्वितीय किपद पूर्वस्य व्याख्यानतया सबध्यते । किचिदिति द्वितीय प्रश्न विभजते—किं प्रनष्ट इति । मोहप्रणाशस्य प्रसग दर्शयति—यद्र्थे इति ॥ ७२ ॥ प्रेमोपदिष्टात्मज्ञानस्य अज्ञानसदेहविपर्यासरिहतस्य

३ नीलकण्डव्याख्या (चतुर्घरी)।

पुरुषास्तीन्पुनाति हि । वक्तारं प्रच्छक श्रोतृस्तत्पाद्सिल्ल यथा' इति ॥ ७१ ॥ सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञोऽपि भुगवॉ-छोकशिक्षार्थ शिष्यस्य ज्ञान जात नवेति पृच्छति । अन्यथा पुन पुन स्वयमेत्य उपदेश कृतवता प्रभुणा निदाघ इव मयाय शतकृत्वोप्युपदेशेन कृतार्थ कर्तव्य इत्याशयेनाह—किचिदिति । किचिदिति कामप्रवेदने । हे पार्थ, एत-त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रोतव्य शब्दतोऽर्थतश्च बोद्धव्यमिति मम कामोऽस्ति ततस्त्वा पृच्छामि किमिद त्वया श्रुतमिति । श्रुतवतोऽपि तव अज्ञानकृत समोहो विपर्यय अनात्मन्यात्मधीरूप सघर्मे युद्धे चाधर्मधीरूप इति स द्विविधोऽपि नष्ट. कचित् । मच्छूमसाफल्यमिच्छुस्त्वामह पृच्छामीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ एव पृष्टः स्वस्य कृतकृत्यता

### ४ मधुसुद्नीन्याख्या ।

वाच्यमिति भाव ॥ ७१ ॥ शिष्यस्य ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्त गुरुणा कारुणिकेन प्रयास कार्य इति गुरोधर्म शिक्षयितु सर्वज्ञोऽपि पुनरुपदेशापेक्षा नास्तीति ज्ञापनाय पुच्छति—कचिति प्रश्ने । एतन्मयोक्त गीताशास्त्रमेकाप्रेण व्यासङ्गरहितेन चेतसा हे पार्थ, लया कि श्रुतमर्थतोऽवधारित । कचित् किमज्ञानसमोहोऽज्ञानिमित्त समोहो विपर्ययोऽज्ञाननाशात् प्रनष्ट प्रकर्षेण पुनरुत्पत्तिविरोधिलेन नष्टस्ते तव हे धनजय यदि स्यात्पुनरुपदेश करिष्यामीस्यमिप्राय ॥ ७२ ॥ एव पृष्ट कृतार्थलेन

### ५ साध्योत्कर्वदीपिका ।

मिधादिपुण्यक्रमैवता लोकान् ग्रुमान्प्रशस्तान्त्राप्तुयात् । अपिशाब्दात्किमुतार्थज्ञानवान् ॥ ७९ ॥ त तु प्रयक्षमास्थाय सर्वप्रकारेण विषय कृतार्थं कर्तव्य इत्याचार्यधर्मं द्शियितु उपिद्धार्थाप्रहणे ज्ञाते पुनर्प्राहिष्विष्याम्युपायान्तरेणेत्यभिप्रायवान् विष्यस्य शास्त्रार्थंप्रहण विवित्सु पृच्छिति—किचिदिति प्रशस्तप्रश्नार्थं । एकाप्रेण चेतसा चित्तेन लया एतन्मयोक्त श्रुत श्रवणेनावधारित किंवा प्रमादेन नावधारितम् । अज्ञानसमोह अज्ञानिमित्त समोह अविवेकस्थमाव किचिदिति कि तेऽज्ञाननाशात्प्रनष्ट प्रकर्षेण पुनकत्पत्तिविरोधिलेन नष्ट यदर्थोऽय तव शास्त्रश्रवणायासो मम चोपदेष्ट्रलायास प्रकृत । हे पार्थेति सबोधयन् स्नित्समावशोक्तमोहनिवर्तकमेतत्त्वयैकाप्रेण चेतसा श्रुतमिति स्चयति । यदि लया न श्रुत त्यात्ति पुनर्मया वक्तव्य प्रशापुत्रेण प्रमास्पदेन लया
यावन्नावधारित तावन्मया पुन श्रावणीयमिति वा सबोधनाश्य । मदाज्ञ्या लोकोद्धारार्थं लया स्नीत्समावौ शोकमोहावज्ञीकृतौ
लोकोद्धारोपायस्य च मया प्रोक्तस्यैतस्य लयैकाप्रेण मनसा श्रुतलादिदानीं तौ विहाय स्वस्नभावमाविर्भावयेति पार्थेति सबोधनस्य
गृहाभिसिक्षः । वनजयेति सबोधयन् यदि ते मोह प्रनष्टसाहि धनजयो भव नोचेत्पुनन्तान्नाशाय यत्प्रष्टव्य तत्पृच्छिते स्चयति ।
गृहाभिसिक्षिपक्षे 'वीरोऽनन्तो धनजय ' इत्यत्रोक्तेन धनजयेन स्वनान्ना सबोधयन् मदवतारस्य तवाज्ञाननिमित्तकमोहाभावान्मदाज्ञुया लोकोपकारायाज्ञीकृतोऽज्ञानसमोह कचित्रनष्ट अज्ञाननिमित्तकसमोहप्रणाशनसामार्थ्यं मदुपदेशस्यास्ति कचिदिति ध्वनयति

### ६ श्रीधरीज्याख्या ।

यश्च अस्यारहितो य श्रृणुवात्सोऽपि सर्वे पापैर्मुक्त सन् अश्वमेधादिपुण्यक्चर्ताङ्घोकान्त्रामुयात् ॥ ७१ ॥ सम्यग्बोधानुत्पत्तौ पुनरुष-देश्यामीत्यासयेनाह-किविति । किविदिति प्रशार्थे । अज्ञानसमोह तत्त्वाज्ञानक्कतो निपर्यय । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥ कृतार्थ

#### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

मुक्येन शास्त्रोक्तप्रक्रियमा घास्रति वितरिष्यति स मन्मयतामेतीति विधिरेदैव नार्थवाद । एवमन्यव ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ७२ ॥ भ० गी० ९७

### अर्जुन उवाच ।

### नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचंनं तव ॥ ७३॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

चोपदेषृत्वायासः प्रवृत्तस्ते तुभ्यं धनंजय ॥ ७२ ॥ नष्टो मोहोऽज्ञानजः समस्तसंसारानथेहेतुः सागर इव दुस्तरः। स्मृतिश्चात्मतत्त्वविषया लब्धा। यस्या लामात्सवैहृद्यप्रन्थीनां विप्रमोक्षः। त्वत्प्रसादात्तः वप्रसादान्मया त्वत्प्रसादमाश्चितेनाच्युत। अनेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन सवैशास्त्रार्थज्ञानफलमेताः वदेवेति निश्चितं दर्शितं भवति। यतो ज्ञानान्मोहनाश आत्मस्मृतिलाभश्चेति। तथाच श्रुतावनात्मः विच्छोचामीत्युपन्यस्यात्मज्ञानेन सर्वप्रन्थिवप्रमोक्ष उक्तः। भिद्यते हृद्यप्रन्थिस्तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यत इति च मच्चवणैः। अथेदानीं त्वच्छासने स्थितोऽस्मि गतसंदेहो मुकसंशयः। करिष्ये

### २ आनन्द्गिरिव्याख्या ।

पृष्टस्य भगवद्वुप्रह्माप्तिकथनेन भगवन्त परितोषयिष्यवर्जुनो विज्ञापितवानिलाह—अर्जुन इति । अज्ञानोत्थ-स्याविवेकस्य नष्टत्वमेव स्पष्टयति—समस्त इति । स्यज्योतिषि प्रतीचि ब्रह्मण्यविद्याश्रम विद्यापनयति नाविदित प्रकाशयतीति मत्वाह—स्मृतिश्चेति । स्मृतिलामे किं स्यादिति चेत्तदाह—यस्या इति । मोहनाशे स्मृतिश्चेति । स्मृतिलामे किं स्यादिति चेत्तदाह—यस्या इति । मोहनाशे स्मृतिश्चेति । यदुक्त स्मृतिप्रतिलम्भादशेषतो हृद्यप्रन्थीना विप्रमोक्ष स्यादिति तत्र प्रमाणमाह—तथाचिति । ज्ञातद्यानतत्कार्यन्तिवृत्तौ श्रुत्यन्तरमपि सवाद्यति—भिद्यत इति । भगवद्युप्रहाद्यानकृतमोहदाहानन्तरमात्मज्ञाने प्रतिलब्धे स्वदाञ्चाप्रतीक्षोऽहमित्युत्तरार्धे व्याकरोति—अश्चेति । तव वचन करिष्येऽहमित्यत्र तात्पर्यमाह—अहमिति ॥ ७३ ॥ ३ नीलकण्डव्याक्या ( चर्चरी )।

ज्ञापयञ्चर्जन उवाच — नष्टो मोह इति । मोहः पूर्वोक्तो द्विविघोऽपि नष्टः । स्मृतिरयमहमिस परत्रसेत्यात्मानुसधान नरूपा आत्मतत्त्वविषया छन्धा । यसा छाभेन सर्वहृद्यप्रन्थीना 'यावान्यश्चासि तत्त्वत' इत्यत्रोदाहृताना चिज्जहै- क्यत्रमप्रभवाना विमोक्षो भवति । तथाच श्रूयते 'वियोगायोग्यस्मृतिलम्भे सर्वयन्थीना विप्रमोक्षः' इति । त्वत्प्रसादान्म- याच्युत स्मृतिर्छन्धेति सबन्धः । स्थितोऽसि त्वच्छासने इति शेष । गतसदेहो नष्टसदेह इत्यनेनानात्मन्यात्मधीरूपो

### ४ मधुसूद्नीब्याख्या ।

पुनर्पदेशानपेक्षतामात्मन अर्जुन उवाच—नष्ट उच्छित्रो मोहोऽज्ञानकृतो विपर्यय । तन्नाशकमाह—स्मृतिर्ववधा लत्प्रसा-दानमया । यसात्त्वदुपदेशादात्मज्ञान लव्ध सर्वस्वयानाक्षान्तत्या प्राप्तमत सर्वप्रतिबन्धशून्येनात्मज्ञानेन मोहो नष्ट इत्यर्थ । हेऽच्युत, आत्मलेन निश्चितलात् 'वियोगायोग्यस्मृतिलम्मे सर्वप्रन्थीना विप्रमोक्ष ' इति श्रुत्यर्थमनुभवन्नाह्—स्थितोऽस्मि गतसदेहो निश्चत्तवर्थसदेह स्थितोऽस्मि युद्धकर्तव्यतारूपे लच्छासने । यावजीव च करिष्ये वचन तव भगवत परमगुरोराज्ञा पालियध्यामीति प्रयाससाफल्यकथनेन भगवन्तमर्जुन परितोषयामास । अनेन गीताशास्त्राध्यायिनो भगवत्प्रसादाद्ववस्य

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

॥ ७२ ॥ भगवदनुप्रहात्खस्य कृतार्थताकथनेन भगवन्त परितोषयिष्यक्षर्जुन उवाच । नष्टो मोहोऽज्ञानजन्य समस्तससारहेतु सागर इव दुस्तर नष्ट नाश गत , स्मृतिश्व लत्प्रसादान्मया लब्धा थन्युताभिन्नलात्खस्क्ष्पात्कदाप्यप्रच्युत जरामरणादिवर्जित-कर्तृखभोक्तृलादिविनर्भुक्त इस्रात्मतत्त्वविषया सर्वश्रन्थ्यादिविप्रमोक्षहेतुभूता स्मृतिर्लब्धेति स्चयन्सबोधयित-अच्युतेति । स्वय-ज्योतिषि प्रस्याभिन्ने ब्रह्मण्यविद्याप्रम विद्यापनयित नाविदित प्रकाशयतीति बोधयित स्मृतिर्लब्धेत्युक्त । अञ्चानसमोहनाश आत्मस्मृतिप्रतिलामश्चेस्रतावदेव सर्वशास्त्रज्ञानफलस्य सप्राप्तो तवोपदेशस्य सामर्थ्यमस्त्रीति लोकोपकार सम्यक् लया सपादित इति गृहाभिसिध । आत्मज्ञाने सति सर्वश्रन्थ्यादिविप्रमोक्षश्च श्रुतावुक्त । तथाच श्रुति 'भियते हृदयग्रन्थिहिन्नस्य सर्वस्यया । क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्द्देष्ट परावरे'। 'तत्र को मोह क शोक एकलमनुपश्यत ' इस्राया। अथेदानीं धर्मतत्त्वे आत्मले च गतसदेह मुक्तस्वय लच्छासने स्थितोऽसि । तव

### ६ श्रीधरीज्याक्या।

सन्नर्जुन उवाच-नष्ट इति । आत्मविषयो मोहो नष्ट. । यतोऽवमहमसीति स्वरूपानुसंधानरूपा स्मृतिस्त्वत्प्रसादान्मया रूक्षा ।

७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

॥ ७२ ॥ अर्जुन चनाच । एवमत्र नहो मोह इलादिना युद्धप्रवृत्तिसावदर्जुनस्योत्पन्ना नतु सम्यन्त्रद्वाविस्यं जातमिति सुचयन्त्राविनोऽद्वगीः

### संजय उवाच ।

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादिमममश्रौषमद्भृतं रोमहर्षणम्॥ ७४॥ व्यासप्रसादाच्छृतवानेतद्भुद्धमहं परम्। योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयम्॥ ७५॥

### १ श्रीमच्छाकरमाप्यम् ।

वचनं तव । अहं त्वत्प्रसादात्कृतार्थों न मे कर्तव्यमस्तीत्यभिप्रायः ॥७३॥ परिसमात शास्त्रार्थः । अथे-दानीं कथासंबन्धप्रदर्शनार्थ संजय उवाच—इत्येवमहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादिसमं यथोक्तमश्रीषं श्रुतवानिस अद्भुतमत्यन्तविस्मयकर रोमहर्षणं रोमाञ्चकरम् ॥ ७४ ॥ तं चेमं व्यासप्रसा-दात् ततो दिव्यचश्चर्रांभाच्छुतवानेतं संवाद गुह्यतमं पर योगं योगार्थत्वाद्वन्थोऽपि योगः, संवादिसमं

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

शासार्थे समाप्ते सत्यस्थामवस्थायां संजयवचनं कुत्रोपयुक्तमिति तदाह—परिसमाप्त इति । वासुदेवस्य सर्वज्ञस्य सर्वेशस्य सर्वेशस्य कृतार्थस्य पार्थस्य पृथासुतस्यार्जुनस्य महारमनोऽक्षुद्रहुद्धे सर्वाधिकारिगुणसपन्नस्य सम्यञ्च वाद संवाद गुरुशिष्यभावेन प्रश्नप्रतिवचनाभिधानमिममनुक्रान्तमञ्जल विसायकरं रोमाणि हृष्यन्ति पुळकीभवन्त्यनेनेति रोमहर्षणमाह्वादक यथोक्त श्रुतवानसीत्याह—इत्यविमिति ॥ ७४ ॥ प्रकृष्ट मवाद कथमश्रौषीरिति चेत्तन्नाह—तं चेति ।
प्रतपद सवादपरत्वारपुछिद्गत्वेन नेतन्त्रमित्याह—एतिमिति । परमपुरुषार्थौपयिकत्वात्परस्य परं गुद्धमितश्चेन
गुद्धं रहस्यमिति वा। योगो ज्ञान कर्मं च तद्र्थंस्वादय सवादो योग उक्त , अथवा चित्तवृत्तिनिरोधस्य योगस्याङ्गस्वादय सवादो योग इत्याह—संवादमिति । योगावामीश्वरो योगेश्वरस्रदुनुप्रहहेतुत्वाद्योगतर्थकरुगेस्ततः साक्षाद-

### ३ नीलकण्डन्याक्या (चतुर्घरी)।

मोहो नष्ट इति दर्शितम् । करिष्ये वचन तवेत्यनेन खधमें युद्धे चाधमंधीरूपोऽपि मोहो नष्ट इति दर्शितम् ॥ ७३ ॥ समाप्तः शास्त्रार्थ । इदानी कथाप्रवन्धमेवानुवर्तयन्सजय उवाच—इतिति । अद्भुत चेतसो विस्य-यकरम् । रोमहर्षण रोमाझोद्धेदजनकम् । रोष स्पष्टम् ॥ ७४ ॥ कथमय त्वया दूरस्थयोरपि वासुदेवार्जुनयोः सवादः श्रुत इत्यत आह—व्यासप्रसादादिति । मगवता व्यासेन दिव्य चक्षुः श्रोत्रादिक मर्खं दत्त येनाह् व्यवहित विप्रकृष्ट वा सर्व करतलामलकविद्यजानामि । अतो व्यासप्रसादादेतच्छास्त्र पर गुष्ट गोप्य अह श्रुतवान् । योग च

### ४ मधुसूद्नीब्याख्या ।

मोक्षफलपर्यन्त ज्ञान भवतीति शास्त्रफलमुपेसहत तद्धास्य विजज्ञावितिवत् ॥ ७३ ॥ समाप्त शास्त्रार्थः । कथासंबन्धमिदानी-मनुसद्धान संजय उवाच—अद्भुत चेतसो विस्मयाख्यविकारकरं लोकेष्वसभाव्यमानलात् । रोमहर्षण शरीरस्य रोमान्नाख्य विकारकरम् । तेनातिपरिपुष्टल विस्मयस्य दिशतम् । ६पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥ घ्यवहितस्यापि भगवदर्जुनसवादस्य श्रवणयोग्य-

### ५ माप्योत्कर्षदीयिका ।

वनमह करिष्ये। खत्प्रसादात्कृतार्थस्य मम न किंचित्कर्तव्यमस्तीत्यभिप्राय ॥ ७३ ॥ परिसमाप्त कृष्णपार्थसवादात्मक शास्त्रा-श्रांऽयेदानीं कथासवन्धप्रदर्शनार्थं सजय उवाच—इस्रह वासुदेवस्य सर्वात्मन सर्वेज्ञस्य सर्वेश्वरस्य पार्थस्य पृथापुत्रस्य च महात्मनो-ऽक्षुद्रस्वमावस्य भगवदनुगृहीतस्य सम्यग्वाद सवाद गुरुक्षिष्यवचनेन प्रश्नप्रतिवचनाभिधानमिम ला प्रत्युक्त अद्भुतमत्यन्तविस्मय-करं रोमाणि हृष्यन्ति पुलकीभवन्त्यनेनेति रोमहर्षण हृषेनिमित्तकरोमाञ्चकरं अश्रीष श्रुतवानस्मि । अतिधन्यो वसुदेवो यदृहे स्वय भगवानवतीणं , पृथा च धन्या यस्या पुत्र परमभागवतो भगवदनुगृहीत प्रतिक्षण भगवता सवदमानस्त्व लस्यन्ताधन्यो यस्य पुत्रो दुर्योधन कृष्णपराष्ट्रस्वसद्भक्तदोही चेति वासुदेवपार्थेति शब्दाभ्या ध्वनितम् ॥ ७४ ॥ व्यवहितस्त्व कथ श्रुतवानि-स्यपेक्षायामाह—व्यासप्रसादाल्लक्षहिव्येन्द्रियोऽह इम सवाद गुत्रमतिरहस्य परं योगार्थलादय सवादोऽपि योगस्त चित्तवृत्तिनिरो-

### ६ श्रीधरीव्याख्या ।

अत स्थितोऽसि शुद्धायोपस्थितोऽसि । गतो धर्मैनिषय सदेहो यस सोऽह तवाज्ञा करिष्य इति ॥ ७३ ॥ तदेव धृतराष्ट्र प्रति श्रीकृ-ष्णाञ्जैनसवाद कथित्वा प्रस्तुता कथामनुसंद्धान सजय उवाच—इतीति । रोमहर्षण रोमोञ्चकर संवादमश्रीष श्रुतवानहस् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥ आरमनस्तन्छ्वणे सभावनामाह—स्यासप्रसादादिति । भगवता व्यासेन दिन्य चश्चभीत्रादि मह्म दत्तम्,

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

तार्भसावकाशं वदाति ॥ ७३ ॥ सजय उत्राय-प्रसाहमिति । सजयनचनेन सवादसुपसहरत्रतदर्थस्य गाडप्रवस्थक्रमेण निरन्तरचिन्ता-

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् । केशवार्जनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥ तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

### १ श्रीमञ्ज्ञाकरमाध्यम्।

योगमेव वा योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः खयं न परपराया ॥ ७५ ॥ हे राजन्धृतराष्ट्र संस्मृत्य सस्मृत्य प्रतिक्षण संवादमिममद्भृतं केशवार्जुनयोः पुण्यं श्रवणादिष पापहर श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर्मुहु' प्रतिक्षणम् ॥ ७६॥ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भृतं हरेविंश्वरूपं विस्मयो मे महान् राजन्, हृष्यामि

### २ आनन्दगिरिव्याख्या ।

व्यवधानेन श्रुतवास परपरयेत्याह—योगेश्वरादिति । स्वय स्वेन परमेश्वरेणातिरस्कृतज्ञानैश्वर्यरूपेण कथयतो व्याचञ्चाणादित्यर्थ ॥ ७५ ॥ यथोक्त सवाद भगवत श्रुत्वा किमुपेक्षसे नेत्याह—राजन्तिति । पुण्यत्व साधयति— श्रवणादपीति ॥ ७६ ॥ यत्तु विश्वरूपास्य रूप स्वगुणमर्जुनाय भगवान्दर्शितवान्ध्यानार्थं तदिदानीं स्तौति—

### ३ नीलकण्ठव्याख्या (चतुर्धरी)।

'पश्य में योगमेश्वरम्' इति प्रतिज्ञापूर्वक प्रदर्शित वैश्वरूप्य तमिप दृष्टवानिति शेषः । स्वयं कथयत इत्युक्ते 'अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद्यद्वग्वेद ' इति श्रुते स्वनि श्वसित वेद शिष्याचार्यपरपरया कथयत इत्यायाति तद्यें साक्षात्कथयत इति । सृष्ट्यादौ ब्रह्माण प्रतीव इदानीमर्जुन प्रति साक्षात्कथयतः श्रुतवानहमित्यर्थ । तेन मगवदनु-प्रह्मात्रतया ब्रह्मणा समत्व स्वस्य द्योत्यते । अत्र एतद्योगमित्यमेदेनान्वये तु गुज्ञपदापेश्वया एतद्योगमिति पुन-पुसकि श्रुद्वायद्वात्तरत्र मिन्नलिङ्गायोरिष सामानाधिकरण्य शक्य च यिकंचिदश्रतापि श्रुद्वपहुन्तुमित्यादाविव पूर्वप्रवृत्तलिङ्गास्तरप्रा-वित्यादुत्तरत्र मिन्नलिङ्गावेश्वयलामेऽपि पूर्वसस्कारो न निवर्तत इति सामानाधिकरण्य निलिङ्गायोरिष वक्त शक्यमिति श्रेयम् ॥ ७५ ॥ केशवार्जनसवादश्रवणज विश्वरूपाख्ययोगदर्शनज चाह्यद्व क्रमेण श्लोकद्वयोगह—राजाञ्चिति । हे राजन् हे धृतराष्ट्र, पुण्य पुण्यकर पापहर चेत्यर्थात् । सस्मृत्य सस्मृत्येति सन्नमे द्विक्ति । शेष स्पष्टार्थम् ॥७६॥ तच्चिति । रूप विश्वरूपम् । एतद्दर्शने हि 'ब्रह्मणमीशम्' इति देशतो विष्ठहृष्ट, 'वन्नाणि ते त्वरमाणा विश्वन्ति' इति कालतो व्यवहित मीष्मादिश्वयं च करतलामलकवादृष्टवान् । तच्च जगतो मिथ्यात्वमन्तरेण न समवतीति प्रतिपादित

#### ४ मधुसुद्नीव्याख्या ।

तामात्मन आह—व्यासदत्तिद्व्यचञ्च श्रोत्रादिलाभरूपाङ्मासप्रसादादिम परं गुह्य योग योगाव्यभिचारिहेतु सवाद योगेश्वर-त्कृष्णात्स्वय स्त्रेन पारमेश्वरेण रूपेण कथयत साक्षादेवाह श्रुतवानस्मि न परपरयेति स्त्रभाग्यमभिनन्दति । अत्रेममिति पुलिङ्गपाठो भाष्यकारैर्व्याख्यात । एतदिति नपुसकलिङ्गपाठस्यैव योगशब्दसामानाधिकरण्येन व्याख्यानमिदमिति तङ्माख्या-तार ॥ ७५ ॥ पुण्य श्रवणेनापि सर्वपापहर केशवार्जुनयोरिम सवादमद्भुत न केवल श्रुतवानस्मि किंतु सस्मृत्य । सञ्जमे द्विष्ठिक । मुहुर्मुहुर्वारंवारं हृष्यामि च हर्ष प्राप्नोमि च । प्रतिक्षण रोमाश्वितो भवामीति वा ॥ ७६ ॥ यद्विश्वरूपाख्य

### ५ भाष्योस्कर्षदीपिका ।

धस्य योगस्याङ्गलाद्वा एष योगस्त श्रुतवान् योगेश्वरात् कृष्णात्साक्षास्त्वय कथयत नतु परंपरात । योगानामीश्वरादित्युक्तया व्यविहंश्वेत मया येन योगसामर्थ्येन श्रुत तत् तस्यैव योगेश्वरस्य सामर्थ्यं नतु ममेति स्चयित । कृष्णादिस्यनेन कृष्णप्रसाद एव कृष्णद्वैपान्य प्रमादो नलन्य इति ध्वनयित ॥ ७५ ॥ किचेममेव केशवार्जुनयो सवादमद्भुत पुण्य श्रवणमात्रेणापि पापहरं श्रुला सस्मृत्य सस्मृत्य सम्द्रस्य पुन पुन स्यूला मुहुर्मुहु प्रतिक्षण हृष्यामि रोमाश्चितो भवामि हर्षं प्राप्नोमीति वा । तयो सवादं श्रुतवान् लमपि वैरं विहाय कृष्णभित्तमस्यादरेणाङ्गीकुर्वत्रत्यन्तवीतिमानस्यन्तहृष्टो वास्तवो राजा भवेति बोधयन् सबोधयित हे राजिन्नति ॥ ७६ ॥ यत्तु विश्वरूप समुख्य मे महान् विस्मयो भवित ।

### ६ श्रीधरीव्याख्या।

भतो व्यासस्य प्रसादादेतदृह श्रुतवानिस । किं तदित्यपेक्षायामाह पर योगम् । परस्वमाविकारोति । योगेश्वराच्छ्रीकृष्णात्स्वयमेव साक्षात्क-थयत श्रुतवानिति ॥ ७५ ॥ किंच—राजिकाति । हृष्यामि रोमाञ्चितो मवामि हर्षे प्राप्तोमीति वा । स्पष्टमन्यत् ॥ ७६ ॥ किंच—

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यन्याक्या ।

संतानोपक्रतनैरन्तर्यादेव चान्ते छपरिस्छटनिविकस्पाउमवरूपतामापाद्यमात सरणरात्रमेव परव्रक्षमदायकितिर्युच्यते । एवं भगवदुर्जुन-

### यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो भृतिर्धृवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसवादे मोक्षसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्याय ॥ १८॥

### १ श्रीमच्छाकरभाष्यम् ।

च पुनः पुनः॥ ७७॥ किंबहुना यत्र यस्मिन्पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानामीश्वरस्तत्प्रभावत्वात्सर्वयोगबी-

### २ आनन्द्गिरिन्याख्या ।

तच्चेति ॥ ७७ ॥ द्वयोरिप कृष्णार्जुनयोर्नरनारायणयो सवादस्य प्रामाण्यार्थं परममुक्षर्वं दर्शयति—िक बहुनेति । क्य सर्वेषा योगानामीश्वरो भगवानिति तन्नाह—तत्प्रभवत्वादिति । सर्वयोगो ज्ञान कर्मे च तस्य बीज बास्त्रीयं ज्ञानवैराग्यादि तद्धि भगवद्धीन तद्बुग्रहविहीनस्य तदयोगादतो योगतत्फल्योभेगवद्बुग्रहायक्तत्वाद्भगवतो योगे-श्वरत्वमित्यर्थं । श्रीर्लंक्मीर्विजय परम उक्कषं । राज्ञो धतराष्ट्रस्य स्वपुत्रेषु विजयाशा शिथिलीकृत्य पाण्डवेषु जय-

### रे नीलकण्डव्याख्या ( चतुर्धरी )।

षेदान्तकतके 'अतीतानागतं वस्तु वीक्ष्यते करिवलवत् । योगी सकल्पमात्रोत्थमिति शास्त्रेषु डिण्डिम १ मायायां सर्वदा सर्व सर्वावस्थमिद् जगत् । अस्तीत तदुपाधि श्रित्रसार्वात्म्यात्सर्वमीक्षते २ आरम्भपरिणामाम्मा स्वेन रूपेण यन्न सत् । अतीतानागत् वस्तु योगी तद्वीक्षता कथम् ३ सकल्पमात्रभात वस्त्वतीतादि यदीष्यते । नष्टस्नीदर्शनाम तत्स्याद्योगिज्ञानमप्रमा ४ योगिसकल्पमात्रेण तस्योत्पत्तिर्वदेष्यताम् ५ आरम्भे परिणामे वा देशकालाद्यतिक्रमः । नैव दृष्ट कचित्सोऽयं स्वप्नमायादिषु स्फुट ६ युगपद्वृद्धते कुम्भो नाना-देशस्थयोगिभिः । जलसूर्य इवासामिस्तेनासौ कल्पितः स्फुटम् ७ योगिमिर्गृद्यमाणत्वाद्धटः सर्वत्र सर्वदा । सन्नेवास्तिति चेत्कार्य कथमीद्यविष्व भवेत् ८ व्यावृत्त हीष्यते कार्य युगपद्विन्नदेशता । चेत्कल्पना विनासेद्या दृष्टान्तस्तत्र नास्ति व ९ तसान्नाणुभिरारब्धमित्तिवन्नापि गव्यवत् । प्रकृते परिणामो वा जगर्त्कित्वन्द्रजालवत् १० सत्य बद्ध-दृशामिन्द्रजाल विश्व पराक्दशाम् । अघिष्ठानादते शुद्धदृशा नास्त्येव तद्वयम् ॥ इति ११ स्पष्टार्थो मूलक्षोक ॥ ७७ ॥ यसादनन्तैश्वर्यो भगवास्तदनुगृहीतोऽर्जुनश्च युधिष्ठरपक्षेऽस्ति अतस्त्वया जयाशा न कार्यत्याह्य यत्रेति । यत्र

### ४ मधसदनीन्याख्या ।

सगुणं रूपमर्जुनाय ध्यानार्थं भगवान्दर्शयामास तिददानीमनुसदधानआह—तिदिति विश्वरूप हे राजन्, मम महान्विस्सयोऽ-त्तएव हृध्यामि चाह स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥ एवच सित खपुत्रे विजयादिसभावना परिखजेखाह—यत्रेति । यत्र यस्मिन् शुधिष्ठिरपक्षे योगेश्वर सर्वयोगसिद्धीनामीश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिर्भगवान्कृष्णो भक्तदु खकर्षणस्तिष्ठति नारायण , यत्र पार्थो धनुर्धरो यत्र गाण्डीवधन्वा तिष्ठखर्जुनो नरस्तत्र नरनारायणाधिष्ठिते तिस्मन् युधिष्ठिरपक्षे श्री राज्यलक्ष्मीर्वजयः शतुपरा-

### ५ माज्योत्कर्षदीपिका ।

हृष्यामि च पुन पुन हरे यहा जयेम यदि वा नो जयेयुरिखर्जुनसञ्चयस विश्वरूपप्रदर्शनेन हरणे प्रवृत्तस्य सर्वोपसहरणं प्रदर्श यत विश्वरूप श्रुलापि ल तु द्रोह परिखज्य सध्यर्थमुखत सन् न सज्जस इल्लाश्चर्यमिति ध्वनयन्नाह हे राजिन्निति ॥ ७७ ॥ द्वयोरिप कृष्णार्जुनयो नरनारायणयो सवादस्य प्रामाण्यार्थं जयाशाशातनार्थं च परममुत्कर्षं दर्शयति—यत्रेति । यत्र यस्मिः नपक्षे योगेश्वरो योगाना कर्मयोगादीनामघटितघटनापटीयसीना मायाशक्तीना चेश्वर कृष्ण 'कृषिभूवाचक शब्दो णश्च निर्वृतिवाः चक । तयोरैक्य पर ब्रह्म कृष्ण इल्लाभिधीयते' इत्युक्त सिवदानन्दचनोऽधाकष्णश्च यत्र यस्मिन्पक्षे, यत्र च पार्थोऽर्जुनो धनुर्धरो-

### ६ श्रीघरीव्याख्या।

तमिति। तदिति विश्वस्प निर्दिशति। स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥ अतस्त्व पुत्राणा राज्यादिशङ्का परित्यजेत्याशयेनाह—-यन्नेति । यत्र येषा पाण्डवानां पक्षे योगेश्वर श्रीकृष्णो वर्तते, यत्र च पार्थो गाण्डीवधनुषर तत्रैव श्री राज्यलक्ष्मी , तत्रैव च विजय तत्रैव च भृतिरुत्त रीत्तराभिवृद्धिश्च, तत्रैव नीतिनयोऽपि ध्वा निश्चितेति सवत्र सबष्यते । इति मम मतिनिश्चय । अत इदानीमिप तावत्सपुत्रस्त्व श्रीकृष्ण श्ररणमुपेत्य पाण्डवानप्रसाद्य सर्वस्व च तेभ्यो निवेद्य पुत्रपाणरक्षण कुरिति भाव ॥ ७८ ॥ भगवद्गत्तियुक्तस्य तत्मसादात्म

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

संवादमात्रवारणादेव तस्वावास्या श्रीविजयविभूतय इति शिवम् ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

### १ श्रीमच्छाकरमाध्यम् ।

जश्च कृष्णो यत्र पार्थो यसिन्पक्षे धनुर्घरो गाण्डीवधन्वा तत्र श्रीस्तसिन्पाण्डवानां पक्षे श्रीः विजयस्त-त्रैव भूतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भूतिर्श्ववाव्यभिचारिणी नीतिर्नय इत्येवं मतिर्ममेति ॥ ७८ ॥

> इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यपूज्यपादश्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो नामाद्यदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### २ आनन्द्गिरिज्याख्या ।

प्राप्तिमैकान्तिकीसुपसहरति—इत्येविमिति । उपायोपेयभावेन निष्ठाह्रयस्य प्रतिष्ठापितत्वात्कर्मनिष्ठा परपरया ज्ञान-निष्ठाहेतु , ज्ञाननिष्ठा तु साक्षादेव मोक्षहेतुरिति शास्त्रार्थसुपसहर्तुमितीत्युक्तम् ॥ ७८ ॥

### ३ नीलकण्डब्याक्या (चतुर्धरी)।

पक्षे । श्रुवेति सर्वत्र सबध्यते । श्रीर्दिव्यसमादिशोमा । विज्य प्रसिद्धः । भूतिरैश्वर्यं सर्वनियन्तृत्वम् । नीतिर्नयश्च एतत्सर्वे तत्र तिसन्पक्षे ध्रुवमिति मम मति । अतः पाण्डवैः सह सिधरेव कर्तव्य इति भावः ॥ ७८ ॥

इति श्रीमःपदवाक्यप्रमाणज्ञमर्यादाधुरघरचतुर्घरवशावतसश्रीगोविन्दसूरिस्नो श्रीनीलकण्ठसूरिवर्यस कृतौ भारतभावदीपे भीष्मपर्वणि गीतार्थप्रकाशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या ।

जयनिमित्त उत्कर्षो भूतिरुत्तरोत्तर राज्यलक्ष्मया विशृद्धिर्धुवाऽवश्यभाविनीति सर्वत्रान्वय । नीतिर्नय । एव मम मतिर्निश्वय । तसादृथा पुत्रविजयाशा खक्ला भगवदनुगृहीतैर्लक्ष्मीविजयादिभाग्मि पाण्डवै सह सन्धिरेव विधीयतामित्यभिप्राय ॥७८॥

#### ५ भाष्योत्कर्पदीपिका ।

गाण्डीवधन्वास्ति तत्र तस्मिन्पाण्डवानां पक्षे श्री लक्ष्मी विजय परम उत्कर्ष विभूति गजादिरूपेण श्रियो विस्तार. भ्रुवाऽव्यभिचारिणीति सर्वत्र सबन्धनीयम् । नीति नय एतत्सर्वं तस्मिन्पक्षेऽस्तीति मम मति निश्चय ॥ ७८ ॥ तदनेनाष्टाद्शाध्यायेन
समस्त्रगीताशास्त्रार्थं विस्तरत सक्षेपतश्चोपसहरता एतत्सप्रदायप्रवर्तकादेरनायासेन सर्वशास्त्रज्ञानफल कैवल्य भवतीति प्रकाशि
तम् । निष्कामकर्मणा परमेश्वरागधनलक्षणेन ग्रुद्धिचत्तस्य भक्तिवशीकृतपरमेश्वरस्य लब्धतत्प्रसादस्य तत्त्वज्ञानीधिकारिण तत्त्वसासात्कारात्केवलादन्यनिरपेक्षान्मोक्ष इति गीताशास्त्रार्थस्य । तथाहि 'ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण भस्सात्कुक्षते तथा' 'नहि ज्ञानेन सहरा
पवित्रमिह विद्यते' 'ज्ञान लब्ब्या परा शान्तिमिन्दिरणिधगच्छति' 'गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञानिर्धूतकल्मषा ' 'इदैव तैर्जित सर्गो
येषा साम्ये स्थित मन ' 'अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मना' 'ज्ञानवान्मा प्रपद्यते' 'ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽञ्चमाद' 'हेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमश्चते' इत्यादिना तत्त्वज्ञानस्येव मोक्षानन्यसाधनलेनोक्तलात् । 'पुरुष स पर पार्थं
भक्त्या लभ्यस्त्वनच्या' इत्यत्र मित्तिपद्व तु ज्ञानलक्षणमित्तरम् । 'चतुर्विधा मजन्ते मा' 'आतौ जिज्ञामुरर्थार्थौ ज्ञानी च सरतर्षम' । 'तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभिक्तिविधिष्यते' इत्यत्र ज्ञानलक्षणाया भक्तेरक्तलात् । अन्यथा ज्ञानलभ्यो भक्तिलभ्य इत्युक्ति
परस्परितरोध स्यात् । भक्त्या मामिनजानाती ह्यादौ मेदनि देवाद्ध 'ज्ञाने तु तद्भानं येषौ नाबितमात्मन । तेषामादित्यवज्ञानं
प्रकाशयति तत्परम् इत्यादिवद्वोष्य । यत्रापि भक्तिपद्व ज्ञाने भवति 'क्षायन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनन्दर्थ परावरे'
'अनन्दं ब्रह्मणो विद्वाज्ञ वि मेति कुतश्चन' 'अभय वै जनक प्राप्ते 'तदात्मानमेवावेदह ब्रह्मासीति' तसात्त्रसर्वमभवत्तत्र को

#### ६ श्रीघरीव्याख्या।

बींधत । मुख बन्धविमुक्तिः खादिति गीताथैसमह ॥ १॥ तथाहि 'पुरुष स पर पाथै भत्तया छभ्यस्त्वनम्यया', 'भक्त्या त्वन-न्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन' हत्यादो भगवद्रक्तेमीक्ष प्रति साधकतमत्वश्रवणात्तदेकान्तमिक्तिव तत्प्रसादोत्थशानावान्तरव्यापारमा श्रमुक्ता मोक्षहेतुरिति स्फुट प्रतीयते । श्रानस्य भक्त्यवान्तरव्यापारत्वमेव युक्तम् । 'तेषा सतत्युक्तानां भजता प्रीतिपूर्व-कम् । ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते', 'मद्रक्त पतिहशाय मद्भावायोपपष्यते' हत्यादिवचनात्तस्वश्रानमेव भक्तिरित्यु-क्तम् । 'समं सर्वेषु भूतेषु मद्गक्तिं छभते पराम् । मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वत ' हत्यादौ मेदेन निर्देशात् । न चैव सति 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्धा विषतेऽयनाय' हत्यादि श्रतिविरोध शङ्गतीय , भक्त्यवान्तरव्यापारत्वाज्ञानस्य । न

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

अत्र सम्रह — अक्तवा ज्ञानविमोहमन्थरमयीं सस्वादिभिन्ना थिय प्राप्य स्वात्मविनोधसुन्दरतया विष्णुं विकल्पातिगम् । यरिकेश्वित्स्वरसो-चिदिन्द्रियनिजन्यापारमात्रिक्षितेहेंलातः क्रुरुते तमस सकल सपस्रते शकरम् । इति श्रीमन्महासाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरश्विते गीतार्थसम्हे ऽष्टादशोऽस्माया ॥ १८ ॥

### २ आनन्दगिरिज्याख्या ।

काण्डन्नयात्मक शास्त्र पदवाक्यार्थगोचरम् । आदिमध्यान्तषङ्गेषु व्याख्याया गोचरीकृतम् ॥ ३ ॥ संक्षेपविस्तराभ्या यो छक्षणैरुपपादित । सोऽर्थोऽन्तिमेन सक्षिप्य छक्षणेन विवक्षित ॥ २ ॥ गीताशास्त्रमहाणेवोत्थमसृतं वेकुण्ठकण्ठोद्भव श्रीकण्डापरनामवन्मुनिकृत निष्ठाद्भयद्योतितम् । निष्ठा यत्र मतिप्रसादजननी साक्षात्कृत कुर्वती मोक्षे पर्यवसास्यति प्रतिदिन सेवध्यमेतहुधा ॥ ३ ॥ प्राचामाचार्यपादाना पदवीमनुगच्छता । गीताभाष्ये कृता टीका टीकता पुरुषोत्तमम् ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्चद्धानन्दपूज्यपादशिष्यभगवदानन्दगिरिविरचिते श्रीगीताभाष्यविवेचनेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

### ४ मधुसूद्नीव्याख्या।

इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीविश्वश्वरसरस्वतीपूज्यपादिकाव्यश्रीमधुस्दनसरस्वतीविरचिताया श्रीमद्भगवद्गीतागूद्धार्थदीपिकाया मोक्षसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्याय ॥ १८॥

### ५ भाष्योत्कर्षदीपिका।

मोह क' शोक एकलमनुपर्यत ल हि न पिता योऽस्माकमिवयाया परं पार तारयसि श्रुत्र होवमेव भगवहृशेभ्यस्तरित शोकमात्मवित् सोह भगव शोचामि त मा भगवाञ्छोकस्य पार तारयत न तसै मृदितकषायाय तमस पार तारयित भग-वान्मतर्कुमार '। 'तमेव विदिलातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय' 'ज्ञानाहेव तु कैवल्य' 'ऋते ज्ञानाज मोक्ष' इलेवमाया अज्ञानपरिकल्पितस्य ससारस्य ज्ञानेनेव निवृत्तिर्युक्ता नतु कर्मणा। उपास्तिकियया वा। तथासित । मोक्षस्यानित्यल सातिशयल च प्रसन्येत इल्पन्यत्र विस्तर । एतेनोपासनाया साक्षान्मोक्षसाधनल ज्ञानस्य चावान्तरव्यापारकपल च वदतामपरेषासुक्तिर्निरस्ता । वेदान्तिङिण्डमेषु मोक्षानन्यसाधनलेन प्रसिद्ध्य तत्त्वज्ञानस्यावान्तरव्यापारकपलप्रदर्शनानोचिन्सात् । अन्यथा मुख्यफलस्याप्यवान्तरव्यापारलकल्पनाया 'खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दित मानव ' इस्युक्तलात्कर्मव साक्षात् मोक्षसाधन भक्तिर्ज्ञान चावान्तरव्यापार इस्विप क्रतो न स्यादिस्यास्ता तावत् ॥

आज्ञया भाष्यकाराणा तैर्दत्ताभि सुयुक्तिभि । आपातरम्यव्याख्यानां मया निरसन कृतम् ॥ १ ॥ जयरामाख्यकृतिभि शास्त्राभिज्ञै सुस्राधुभिः । विरक्तैरतिरक्तैश्च रामे कृष्णे ज्ञिवेऽद्वये ॥ २ ॥ प्रिरित कृतवान् गीताभाष्यस्योत्कर्षदीपिकाम् । सद्भिविंकोक्यता सम्यक् प्रमाद क्षम्यता सुधै ॥ ३ ॥ क्षेत्रादन्यमनादिमध्यनिधन सत्त्वादिसत्ताप्रद लभ्य सस्रतिवृक्षक्षेदनपरैर्युक्ते सता सपदा । सद्मादिविधृतमानसमलैगीताख्यशास्त्रार्थगैवेन्दे स्वात्मसुस्रारये ज्ञिवमह कृष्ण परं केवलम् ॥ ४ ॥

### ६ श्रीघरीच्याख्या ।

हि काष्ठे पचतीत्युक्ते ज्वालानामसाधनत्वमुक्त भवति । किंच 'यस्य देवे परा मिक्तर्यंथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता सर्था प्रकाशन्ते महात्मनाम्' 'देहान्ते देव पर ब्रह्म तारक ब्याच्छे' 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्य ' इत्यादि श्वतिस्मृतिपुराणवचनान्येवं सित समजसानि भवन्ति तसाद्रक्तिरेव मोक्षदेत्रिति सिद्धम् ॥

तेनैव दत्तया मला तद्गीताविवृति कृता । स एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधव ॥ १ ॥ परमानन्दपादाञ्जरज श्रीधारिणाधुना । श्रीधरस्वामियतिना कृता गीतासुनोधिनी ॥ २ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याक्या ।

भीमान्कालायनोऽभृद्धररुषिसदशः प्रस्कुरद्वोषत्त्रसत्तद्वशालक्कृतो य स्थिरमितरभवत्वौत्रुकाल्योऽतिविद्वान् । वित्रः भीभृतिराजलद्व समभवत्तल सृतुर्भद्दात्मा येनामी सर्वलोकाल्यमसि निपतिता प्रोकृता मातुनेव ॥ १ ॥ तक्षरणकमलमधुपो भगवद्रीतार्थसप्रद्द ज्यद्भात् । अभिनवगुत सद्विजलोककृतचोदनावद्यत ॥ २ ॥

### ५ आप्योत्कर्षदीपिका।

कृत्या धनपते कृष्ण प्रीयता परमेश्वर । शिवाख्य कृष्णसज्ञश्च शिव सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ५ ॥ रामेष्वहीन्दुसवत्तरस्य प्रभवसन्तिन । फाल्गुने कृष्णपत्रम्या वृषे सिद्धा गुरावियम् ॥ ६ ॥ इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकान्वार्यश्रीबाळखामिबिष्यदत्तवशावतसरामकुमारसूनुधनपतिविदुषा सारखतेन विरचिताया श्रीगीतामाध्योत्कर्षदीपिकाया अष्टादशोऽध्याय ॥ १८॥

#### ६ श्रीघरीच्याच्या ।

स्वप्रागरभ्यवलाद्विलोक्य भगवद्गीतां तदन्तगंत तस्व प्रेप्सुरुपैति किं गुरुक्रुपापीयूषदृष्टिं विना । अम्बु स्वाञ्जलिना निरस्य जरुषेरादित्सुरन्तर्मणीनावर्तेषु न किं निमज्जति जन सत्कर्णधार विना ॥ ३ ॥ इति श्रीमन्महाभारते शतसाहरूया सहिताया वैयासिनया भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसवादे योगशास्त्रनिर्णयसन्यासादितत्त्वनिर्णये सुबोधन्यां टीकाया श्रीधरस्वामीकृतौ मोक्षसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्याय ॥ १८ ॥

### ७ अभिनवगुप्ताचार्यव्याख्या ।

अत इद्मवधार्यं वा यथार्थमपि सर्वथा नैव । विदुपानमूहनीय कुलमिद वान्धवार्थ हि ॥ ३ ॥ परिपूर्णोऽय श्रीमञ्जूगवद्गीतार्थसम्ब । कृतिश्चेय परमेश्वरचरणचिन्तनल॰धचिद्।त्मसाक्षात्काराचार्यामिनवगुप्तपादानाम् ॥ अभिनवरूपा शक्तिसाहुतो यो महेश्वरो देव'। तदु मयथाऽमलरूपमिनवगुत शिव वन्दे ॥ १ ॥

शीमगवद्वकपया मद्र बोमवीतु सङ्कानाम्।



### श्रीमधुसूद्दनसरस्वतिस्वामित्रणीतायाः

## भगवद्गीतागृद्धार्थदीपिकाच्याख्यायाः

----

# श्रीधर्मदत्तरार्मणा(प्रसिद्धश्रीवचारार्मणा)विरिवतो ग्ढार्थतत्त्वालोकः।

### नमःश्रीशंकराय ।

यस्यामानि गळे पयोधिमथनप्रोद्भृतहालाहलज्वालादुस्यजगञ्जयीभयमरध्वान्त निपीत छुरै ।
विज्ञैरास्निगीर्णभक्तजनतादु खानलप्रोद्भवद्भूमोत्पादितकज्ञल भगवते तस्मै नम सर्वदा ॥ १ ॥
धानन्दैकरसे चिदात्मनि परे ब्रह्मण्युमान्छेषतो यञ्जैश्वर्यवतीश्वरेत्याभययेकान्तिकसुपेता स्थिति ।
तस्यैकस्य बिवस्य मायिकगुणप्रोद्धातिमेदा परा विश्वोत्पत्त्यवनक्षयक्षमतमा मृतित्रयी तां तुम ॥ २ ॥
श्रीगोविन्दसविश्रमेक्षणघनप्रस्यन्दमानै रसैर्नाभीचास्तराल्याल्यलयात्पूर्णादिव प्रोद्धताम् ।
तारुण्यस्य मठह्मयां सुलिलतामारोद्धमुज्जृम्भिता राधाया सचिरोदराम्बरगता श्वहारवही भजे ॥ ३ ॥
टीका निगृदमावा रूयाता गृहार्यदीपिकाभिध्या । श्रीमधुस्दनयिना कृतिना विहितास्ति गीताया ॥ ४ ॥
वेदान्तार्थविचारप्रचुरास्तस्या हितीयादीन् । वीक्ष्याध्यायास्तेषामालोकोऽय कृतो येन ॥ ५ ॥
सोऽभ्युदित सुकृतीन्दुर्मेथिलसूदेववशपाथोधे । श्रीधर्मदक्तनामा भूयात्प्राप्तासृताह्वाद ॥ ६ ॥

इत्येवं स्वक्षणयेति । प्रकारवाचिनैवश्चव्देन बन्धुवधप्रवृत्तस्य मम प्राणसाग एव निष्कृतिरिसावर्थपरिप्रहः । सञ्जान शब्दो व्यावर्तकवाची प्रकृते बुद्धिव्यावर्तकविषयाकारपर , बुद्धे स्वरूपेणाव्यावृत्तलेन विषयाकारस्येव तद्यावर्तकलस्याभ्युपेप-लात् । कृपाशन्दस्य परदु लप्रहाणेच्छाया प्रसिद्धतया तस्य प्रकृतेऽसंभवात्, परेषा तदानीं सहर्षं युद्धप्रवृत्तेरर्जुनेन ज्ञातस्त्रात्. अनिवार्यभीमादिप्रतियोद्भृकृतप्रहारादिदु खस्यापरिहार्यल्झानात् तत्रेच्छोदयासंभवात् अतस्तव्याच्छे—ममैत इतीत्यादिना । व्यामोहो निमित्त यस्येति बहुत्रीहि । अहममेखादिप्रत्ययस्य सर्वस्थैवाविद्यादोषजनितचिदचित्तादात्म्यविषयकविश्रमक्ष्यसाद व्यामोह इत्युक्तम् । आगन्तुकत्विमिति । यद्यपि प्रकृते कर्मकर्तृखरूपयोरागन्तुकले वैपरीलमेव, तथापि कर्मलिविकिष्ट-रूपस्य सर्वत्रैव कर्तृत्वविश्विष्टरूपापेक्षयाऽऽगन्तुकत्वम् कियाजन्यफलमागित्वरूपकमेत्वस्य कियानिष्पादकव्यापारात्मककर्तृत्वश्रमी-ज्यलात् । आगन्तुकल यद्यपि कृपाया व्यामोहनिमत्तलेनास्येव तथापि व्यामोहातिरिकागन्तुकोपकारादिनिमित्तव्यावृत्ती तात्पर्थम् । ममकारस्यानादिलेनानागन्तुकलात् अनागन्तुक जिमित्तस्याप्यनागन्तुककल्पलादनागन्तुकलमुक्तम् । तस्य विषादस्या-गन्तुकलम् तदेतोरुक्ताशङ्काया आगन्तुकलात् । अतएव कृपाविष्टलादेव अक्षिरधस्त्रजनविच्छेदनिश्वयस्यापि शोकाजनकलात् क्षेह्स्य शोकहेतुलादिदमुक्तम् । यथाश्रुतेऽश्रुपूर्णाकुळेक्षणलस्य कृपामात्रनिमित्तलप्रतीति स्यादिति पश्चादुक्तमपि विषीदम्बन्नि तिपद प्रागेव व्याख्यातम्, तथाच विषादनिमित्तालस्यापि तस्य छामेन तदनुक्तिप्रयुक्तन्यूनलस्य न प्रसक्ति । अनुभानेन भावपरिपोषस्य युक्तलात् अपुष्टात्कारणात्कार्योत्पत्तरसंभवात् परिपोष गताभ्यामित्युक्तम् । कृपाया अपि पारम्पर्येणोद्देगहेतुस्त्राद कार्यकारणयोरैक्योपचारादुद्वेगलम् । तथाच क्रुपाविषादाभिषोद्वेगवन्तमिति क्रुपाविषादाभ्यामुद्विममिलस्यार्थं । तेन पदार्याहि-रिक्तनिष्फलव्याख्यानप्रयुक्तन्यूनलस्य नावकाशः । यद्वा चिलव्याकुलीभाव आनन्दसभाराद्पि सवतीति तिकरासार्वसुदेगहेतुस्र शोकस्य दर्शयितु तावत्पर्यन्तस्य तात्पर्यार्थस्य कथनम् तेन कृपाविष्ट विषीदन्त चार्जनिमस्यव वक्तुमुचितमिति चाहानिरस्स ॥ १॥ एताइशं समग्रमेश्वर्यादिकमिति । नतु भगशन्दो न षट्सु व्यासज्य वर्तते । समग्रैश्वर्यविरहिण परमन्यविकामि भगवच्छक्दप्रयोगात् एकैकसद्भावेन च तत्प्रयोगस्य विविक्षतपरमेश्वरोत्कर्षानिर्वाहकलादत आह-नित्यसमितिवन्येने कि । तथाच निरायोगार्थकमतुबन्तो भगवच्छन्दो भवति हि परमेश्वरमात्रनिष्ठ , परमेश्वरस्य पूर्वसिद्धैश्वर्यनस्या तिवच्छाविपरीते-ऽन्येषामैश्वर्यप्रतिरोधात् तस्यैश्वर्यस्याप्रतिरोधादिति भाव । आदिपदेनात्र धर्मो न सप्राह्य । परमेश्वरे तस्वज्ञानवित सदुत्योत्र-सभवात् । यद्वा धर्मपदेन समप्रपाप्मनिवृत्तिः परिगृह्यते, सचास्थवेश्वर इति धर्मोऽप्यादिपदेन परिगृह्यीतुं शक्यते । एतेन धर्मपदस्य पुण्यपरले समग्रस्य पुण्यजातीयस्याप्येकत्रासमवेन तद्भुपाधिकस्य भगवन्छ व्द्स्यात्रवृत्तिप्रसंगेन तस्य अगद्यक्तार्थकं

न स्वात् । शरीरभेदेन कालमेदेन च तत्सङ्गानस्य तथाले सर्वत्रैव तत्प्रयोगप्रसगादिति प्रतिविहितम् । नच विसष्टादीनामि दु खसद्भावादस्खेव दुरितमिति वाच्यम् , प्रारच्यातिरिक्तलस्य दुरिते विशेषणीयलात् । अथवा धर्मपद पुण्यजनकित्यापरमेव तद्तुष्ठातुल च सप्रदायप्रवर्तकतया परमेश्वरेऽस्त्येव सामग्य च तस्य परमेश्वर एव नान्यत्र । नन्वप्रतिबन्धेनेत्यस्य सप्रयो-ज्यलेनेप्सितकार्यप्रतिबन्धकविरहविश्विष्टलेनेलार्थ । कैवल्यप्राक्क्षणे जीवेऽपि तद्विश्विष्ट तत्त्वज्ञान वर्तत इति दुर्वारमेव तत्सा-धारण्य । नच निखयोग इखत्र योगपदस्थेवाप्रतिबन्धेन योग इखर्थ , नतु निखपदस्याप्रतिबन्धेनेखर्थ , तथाच जीवे निख तत्सत्त्वाभावाच दोष इति वाच्यम् । अप्रतिबन्धेनेत्यस्य वैयर्थ्यात् कस्मिश्चिद्पि जीवे नित्यमैश्वर्यादे सद्भावस्यासभवात् । किंच नित्ययोगशब्दस्य किमर्थमेतद्याख्यानम् , नच वेदान्तमते ब्रह्मातिरिक्तस्य कस्यापि न नित्यलमिति तथा व्याख्यानमिति वाच्यम् , तथाच नित्यसद्भावो हि विवक्षितुमेवाशक्य इति चेन्न । यद्यपि तत्त्वज्ञानाधेकैकोपादानेऽन्यवृत्तिरपि भगवच्छब्दः तथापि तारपर्यवशायेषा समग्राणामप्रतिबन्धेन वृत्ति परमेश्वर एव तेषामेनेह महणस्य विवाह्मितलाद्विनिगमकामावेनान्येषा-मपि समवति प्रहणमिति योतयित्रमैश्वर्यादिकमित्यत्रादिपदम् । वस्तृतो भगवच्छन्द उक्तधमैषद्वावच्छिन्ने लक्षणा । जीवस्यापि कस्यचित्परमेश्वरकल्पस्य समग्रोक्तषट्काश्रयलस्य समवात्तद्यावृत्त्यर्थमप्रतिबन्धेनेति । यत्तु समग्रमेश्वर्यादिक परमेश्वर एवेति तम्र तथासति निखयोगे मतुपोऽनुसरणस्य वैयर्थ्यापत्ते , अत सामम्य हि प्रकृते यस्यैश्वर्यस्य यावत्पर्यन्तकार्यजनने शक्तिस्ता-वर्त्पर्यन्तकार्योपधायकत्वमेव विवक्षितम् । तच्च कचिजीवेऽपि समवत्यतो नित्ययोगपर्यन्तात्त्वसरण सार्थकम् । समप्रशब्दत्या-श्रेषार्थकले योगिनिष्ठसंश्वरे विरहेणासभवापत्ते ऐश्वर्यादिजातीये चाशेषलविवक्षणे तत्सभवेऽपि तस्याशब्दार्थलात् । अत्र समप्रसैवैश्वर्यादेर्भगशब्दार्थता कस्यचिन्नेत्यत्र न तात्पर्यमुक्तवाक्यस्य तेन तत्रतत्र जीवविशेषे भगवच्छब्दप्रयोगस्य सत्त्वेऽपि न क्षतिरिति चिन्खम् । एतादशमित्यस्य विवरण समप्रमिति नत् मूलपाठ । क्षचिजीवे समप्रस्य क्षचिजीवे चाप्रतिबद्धस्य भगपदार्थस्य सत्त्वेऽपि क्रुत्रापि न समप्रस्याप्रतिबद्धस्य सत्त्वमित्युभय सार्थकम् । त्वा सबैक्षत्रियप्रवर्मिति । सबोध्यलेन ग्रुष्मदर्थस्योपस्थितस्य योग्यस्य चोपस्थितिकियाकर्मललाभाद्विशेषानाधायकलप्रयुक्तानुपयुक्तलनिबन्धनान्वयानुपपत्त्या युष्मच्छ-इदवाष्यस्याविवक्षितत्वात् । अर्थान्तरे सर्वेक्षत्रियप्रवरे सक्रमितत्व बोध्यम् । यदाहि दोषा कफपित्तादय पच्यन्ते न तदा खकार्यं कायक्केशकरं कुर्वेन्सेवमेव चित्तरज्ञकलात् कषाया रागादयो दोषा क्वेशानुबन्धिप्रशृत्यादिकार्यं पक्का न कुर्वन्तीति तेषा परिपाक कार्याक्षमल पाचकल च वैराग्यादेर्बोध्यम् । एवचापरिपक्षकषायैरिलस्याप्रक्षीणखकार्यजननशक्तिभिरिलर्थं । अखर्ग्यं खर्गाननुबन्ध्यपि शरीरविधारकभोजनादिक खर्गेच्छ्रभि कियत इति खर्गविरोधिपरतया व्याचछे--खर्गहेत्वित्या-हिना। कीर्तिभिन्नधर्मादिकरं कीर्तिप्रेप्सभिरपि कियत इति । तदपि व्याचष्टे-कीर्त्यभावेत्यादिना ॥ २ ॥ यद्यपि प्रधाया स्त्रीलात्तत्तनयलेन स्त्रीस्रलभाधेर्यचापल्यादिव्यक्षना पूर्वमुक्ता स एव च पृथाशब्दोऽयमपीति कथमधेर्यविपरीतव्यक्ष कमस्तु, तथाप्येक एव शब्द प्रकरणादिवशाद्विचित्रव्यञ्जनो भवतीति क्लैब्याभावप्रतिपादनपरे वाक्ये निपतित उक्तक्रमेणोक्त एवार्थे अर्थान्तरसक्तमितवाच्यो भवितुमहीत नतु स्त्रीपुत्रेखेतदर्थं इति युक्तमुक्त पृथया देवेखादिकम् । भूयोदछतत्सामानाधि-करण्यस्यापि हीरकादौ पार्थिवलस्य लौहलेख्यलव्यभिचारिलवत्पार्थलस्यापि मध्यमपाण्डवे कदाचित्कैच्यायोग्यलव्यभिचारिल स्यादतस्तदयोग्यलनियतमर्जुनलरूपमसाधारणधर्मबोधकमर्जुनेतिपदमनुषज्ञनीयतया मनसि निधायार्जुनलेनापीत्याद्यक्तम् । अर्जुनलेन नुर्मेल्य तेन प्रवीरक्षत्रवशोत्पन्नस्य क्षेत्र्यरूपमालिन्यसर्गाभावं सुबोध लयीलपि लामितीवोक्तरीलान्वयातुप-पत्त्यार्थान्तरसक्रामितवाच्यम् । तत्र युष्पच्छन्दो यदि सबोध्यमुपस्थितेन पार्थक्षेन रूपेण वाच्यकक्षाया बोधयेत्प्रथासबन्धनि-मित्तकगुणविश्वाष्ट्रतयैव लक्षयेत् तच लब्धमेव । नचोपपत्यमावनिमित्त च तस्य, क्रैब्यायोग्यलमात्रव्यज्ञनसामध्यीत्तद्योग्य-मि हि कचित्कारणप्राबल्यादितस्तवोग्य भवतीत्यत आह—त्वय्यर्ज्ञन इति । नोपपवत इति समभिव्याहारात्क्रैव्य-विरोधिधैर्यमहोत्साहाद्यपधानबोधकमहेश्वरप्रतिमञ्जलादिविशिष्टे अर्थान्तरसक्रामतल युज्यत इति भाव । तच्छन्देन कैन्यम-निर्दिर्यतच्छब्देन तिन्निर्देशस्य फलमाह—पतत्क्रब्यसिति । क्रैब्यस्यासाधारणरूपेणैतत्त्वेनाध्यक्षविषयधर्मविशेषेण यदसा-धारण्य तेनार्जुनायोग्यलस्य निर्देशो बोधक एतदितीतिशब्द इत्यर्थ । यद्यपि क्रैब्यमेतदिति निर्देष्ट्रमनर्हे तस्यानध्यक्षत्वात् तथापि तत्कार्यस्य तथालात्तस्यापि तथाल बोध्यम् । युद्धाय सज्जीभावे हेतु परन्तपल तद्घटितार्थक परन्तपेति सबोधनपद-मिखर्थं ॥ ३ ॥ कियत इतीखर्यार्जनस्याभिप्रायमिखन्नान्वय । निह भीष्मखद्रोणले खरूपेण पूजाईखप्रयोजक इति भीष्म-द्रोणपदं व्याचष्टे-पितामहिसति। आचार्यसिति च। निषिद्धत्वेचेति। उक्तनिषेधेन युद्धनिषेधस्रोषेतु शक्य-लादिति भाव ॥ ४ ॥ साप्रत इदानीम् । तस्तादिति । नतु तच्छन्देन गुरुलेनासीकारस्योक्तवचनस्य वा परामशीं न संभवति द्वयोरिप वधश्रेयस्लहेतुलासभवात्, यो हि गुरुलेन न स्वीकियते परिखाज्यतया सर्यते वा स वच्यो भवेदिल्यवि-घानात्, बहुतरानिष्टप्रसंगाचेतिचेच, श्रेयस्ल हि प्रकृते बलवदनिष्टाननुबन्धिलेसति राज्यलाभादीष्टसाधनलमेव। तत्र बलवद-निष्ठातुबन्धित्रयोजकगुरुत्ति पाष्मलयोरकेन स्युतेरित्यन्तार्थेनापनीयते तस्य बलवदनिष्ठातुबन्धित्वप्रयोजकत्वेन हेतुत्व-समवात् 'गुरोरप्यविक्षप्तस्य कार्योकार्यमजानतः । उत्पयं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासन'मिति वचनान्तरेणापापलावगतेः पापले वातिस्वरूपलेन राज्यस्रवातिभूयस्लेन बलबद्वेषाविषयलादिति भाव ॥ ५ ॥ नतु गुरुहनननिन्दापूर्वक भैक्ष्यस्य

श्रेष्ठल यदोपपादित तदा खजयस्य गुरुहननसाध्यस्याश्रेष्ठल निणातमेवेति यज्जयेम वा यदि वा नो जयेयुरिति कतरत्रो गरीय इति यथाश्रुतार्थो न युज्यत इत्यवतरणपूर्वक पूरणसविवतमन्यया व्याचछे—नन् भिक्षादानस्येत्यादिना ॥ ६ ॥ आत्मा-नात्मनोरैक्यभ्रमोऽनात्माध्यास तत्यासङ्गात्मखद्भपञ्चानान्निवृत्तौ ममलस्यापि निवृत्तेरभिनिवेशात्मको दोषो न भवतीति तन्नि-मित्तक सचोक्त , ममलाश्रयाणामन्येषा सत्त्वे भोगसहकारिराहित्यनिबन्धनभोगसाधनशरीरवैफल्यप्रहप्रयुक्तद्विष्टाचरणकर्तृधार्त-राष्ट्रादिसोत्साहयुद्धोपस्थितस्वपक्षीयव्यवलवद्वेषासभवादतोऽन्येषा व्यवन्केदायैत एवेश्वेवकारनिर्देश । ममलाश्रयस्य सर्वस्यैव युद्ध उपस्थितलान्नैवकारार्थासभवो यद्यपि तथापि अन्यजन्मनि ममबान्धवा इत्यादिप्रामाणिकनिर्देशात् अहकारनिषयिकन शरीरावच्छित्रात्मनो जन्मान्तरसाधारण्येन तत्सबन्धिलप्रहविषयललक्षणममलस्य तत्र सभवाचैवकारार्थाप्रसिद्धि स्यादत उक्तम् -असिश्वन्मनीति । इत्यभिनिवेशेति । यद्यप्यभिनिवेशो मरणत्रासरूपयोगसूत्रपरिगणितपश्चमक्रेशरूप अवद्यानुष्ठेयतयेष्टगोचरप्रत्ययरूपाऽऽप्रहरूपो वा नोक्ताकारकस्तथापि युद्धनिवृत्तिप्रयोजकोक्तप्रहो मरणत्रासनिमित्तक इति तयोरमेदोपचारात्तथोक्ति । यद्वा माव्यनिष्टहेतुतयाऽत्यन्तविद्विष्टत्वमरणप्रयोजकमेतेषा हननमकर्तव्यमित्याकारप्रहपर्यवसाय्ये-बोक्तप्रह स च भवसेव मरणत्रासात्मक । मरणत्रासो हि मरणहेतुकलेन भाव्यनिष्टज्ञान भाव्यनिष्टहेतुलेन मरणज्ञान वा मम-तालक्षण इति । उक्तज्ञानस्यापि मल ममलमेवेति कार्यकारणयोरमेदोपचारात्तथा प्रयोग । ममतालक्षण विषयो यस्पेति वार्थ । ममलगोचरलादुक्तज्ञानस्येति तथोक्ति । मदीया इलस्य हि ममलवन्त इल्पर्थ । नहि मदीयल ममल चैक, ममेति विभक्तय-न्तप्रतिरूपकमव्ययः ममेदमित्याकारकप्रहविशेष्यार्थकमित्यक्तविशेष्यत्व ममलः मत्सवन्धविशेषो मदीयत्वम् । नच तदेवाद्ध ममलमिति वाच्यम्, द्वेषाद्विज्ञानविशेषाच ममलस्य निवृत्तेर्मदीयलस्यानिवृत्तेश्व । व्याख्यातमेतदिति । हिंसाश्चन्यलेन स्वधर्मतया विहितलेन च विरुद्धयोद्धल्यकक्षल प्रतिपादितमिखर्थ । एकस्यान्ते निकटे भवतीलैकान्तिको नियतो व्याप्त । यथा धुम एकस्य वहेरेव समीपे भवति न वह्नयभावस्य वहिस्तु धूमतदभावयोर्द्वयोरपीति धूम एकान्तिको वहिरनैकान्तिक इसक्ष-रार्थं । प्रकृतोपयोगितात्पर्यार्थेख् प्रदर्शते—साधनानन्तरमवर्यंभावित्वमित्यनेन । अन्तमतिकम्य भवतीत्यात्यन्ति-कमविनाधि तस्य भावो नाशाप्रतियोगिलमालन्तिकलमिलक्षरार्थमेवाह—अविनाश आत्यन्तिकत्वसिति । रोगनिष्ट-त्तिर्विनास्यत इति कथ संगच्छते, निवृत्तिरत्यन्ताभावो ध्वसो वा स्यात् । निह तौ विनाशिनावितिचेश्व । सह्युत्पत्तिविनाशशाली चतुर्थोऽभाव । सबन्धनाशाद्वा तस्य नाशव्यपदेश । वेदान्तमते सर्वस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य विनाशिलाद्वा । नच तन्मते तथा-विधन्नेयोऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम् . निवृत्ताविद्यस्य ब्रह्मखरूपानन्दस्य तादशन्नेयस्त्वात् । अज्ञानप्रयुक्तालब्धत्वेन ज्ञानेनाज्ञानापगमे लब्बकल्पत्या साध्यक्षेन व्यवहारादसाध्यतयाऽऽखन्तिकलसभवात् । प्रतिबन्धवशात्स्वर्गो न भवेदपीति । नच तत्त्वज्ञाने सत्यपि प्रारव्यकर्मप्रतिबन्धवज्ञान्मोक्षो न भवेदिति सोऽपि नैकान्तिक इति वाच्यम् , प्रारव्यकर्मप्रतिबन्धवज्ञाद्विक्षे-पशक्तिरूपेणैव ह्यञ्जानसस्काराजुद्दत्तिरिति सावरणशक्त्यज्ञाननिदृत्तिमत्स्वप्रकाशपरमानन्दस्वरूपस्याभिलवितस्य श्रेयस ऐकान्ति-कलानपायात् । विदेहतासपत्ति परं प्रारब्धविगमेसति नान्तरीयकतया भाविन्यनभिरुषितैव पुरुषव्यापारासाध्यतयाऽव-बिज्यत इति न कापि क्षति । दृष्टे सेखादेर्दृष्ट एव द खाभिघातके हेती सति अदृष्टतद्गीचरा जिज्ञासा अपार्था निर्धिका न द्रष्टाद्धेतो. श्रेयस एकान्ततोऽत्यन्ततोऽभावात् । आनुश्रविको वैदिको यागादि दृष्टवदेवैकान्तिकात्यन्तिकश्रेयसोऽसाधन-मिलार्थं । स हि यागादि पशुबीजहिंसादिजन्यद्वरितजनकतयाऽविश्वख्यादियुक्त इलार्थं ॥ ७ ॥ 'द्वावेतौ प्रक्षौ लोक' इलास्य 'सूर्यमण्डलमेदिनौ। परित्राट्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ' इति शेषभाग । अवाप्येखस्यापत्रचादिस्यनेन विभिन्नकर्तकता-हप्रपद्यामीत्यनेनायोग्यलादनन्वयातपूर्यति—स्थितस्यापीति । अनुमानादित्यनन्तरमामुत्रिकाणा नाशनिश्वयादिति शेष । एतेनोक्तश्रुतेरुक्तातुमानस्य च न शोकनिवर्तक इस्रत्र हेतुलासमवेऽपि न क्षति । दर्शनादिस्त्रत्र दर्शनपदस्य ज्ञानमात्रपरसे तत्रोक्तयोरम्वयसभवेऽपि दर्शनाचेति चकारार्थानन्वय । प्रसक्षेणापीसपिना श्रुखनुमानयो समुचय । भोगपारतन्त्रया-विनेति । भोगो दु.खसाक्षात्कारः राज्यादितोऽपि सरक्षणसाधनोपादानादौ तस्यावस्यभावात् तत्पारतस्थ्यमस्ति ऐहिकभोगस्य। सथवा अञ्चल इति भोगो भोगसाधन विषय तत्पारतम्ब्यमस्ति भोगयो , साधनोपादन विना तदसपते । तत्र च द खिनय-माच्छोकजनकल. तस्य तदर्थमेव साधने प्रश्वतस्य दुःखोत्पत्ते कथितत्तस्य दुःखिनिभत्तत्वात्। आदिपदात् क्षयिलज्ञानादिपरिप्रहः। यद्वा ऐहिक आमुन्निको वा भोग इस्पनैव भोगो विषयस्तस्य भोगपारतष्ट्रय यदधीनसत्ताक यदधीनोत्पत्तिक यदधीनस्वकार्यकं वा यत्तत्परतन्त्रमुच्यते, विषयस्य भोगार्थमुपात्तकात् सरक्ष्यकाच भोगाधीनसत्तोत्पत्तिकलेन तत्पारतङ्यम् । तथासति प्रति-बन्धादिना भोगानुत्पत्तिसङ्कया दु खसाधनल तयोरिति भाव ॥ ८॥ आधिपत्यमित्यन्तप्रन्थेन युद्धफलतया प्रतिपन्नस्य राज्या-देई खातुबन्धिलेनानभिलिवलोक्तया युद्धस निष्फललपर्यवसान फलस्याभिलिवलक्षणलात्, तथा च तत्र प्रवृत्ते प्रेक्षावद-योग्यलाज्ञ योत्स्य इत्यस्य तत्सवन्धिलात्तेन सहैकवाक्यतापन्नमाधिपत्यन्तवाक्यम् । एव च एवमुक्लेत्यत्रैवशब्देनानुपदोक्तस्या-धिपत्यमित्यन्तस्य परिप्रहे न योत्स्य इत्यस्यापि परिप्रहात्पुनरुक्लेत्यस्य पौनरुत्तय स्थादत आदाविति । युद्धस्य निष्फळलेन तद्रोचरप्रवृत्त्यभावबोधकवाक्यात्प्रथममित्यर्थक पूर्णिला एवमिति व्याचछे --- कथं भीष्मेत्यादिना। धालर्थतावच्छेदकज्ञानस्य

विषयभूत फल दर्शयति—युद्धस्वरूपेत्यादिना । अनन्तरमिति पूरणयन्थ । न योतस्य इति । सुराणामपि चाधिपस-मिखेकपाक्यतापक्षेत न योत्स्य इत्यनेनेत्यर्थ । तथा च न पुनरक्तिरिति भाव । हश्चन्दस्य पादपूरणमात्रार्थले निरर्थकल स्यात् तचेदशे सम्दर्भे नोचितमिखत आह—द्योतियतु हृदान्द इति । अयमभिसन्धि —'अव्यय निन्दने क्षान्तौ नियोगे षादपूरणे । सबोधने निमहे चे'ति कोषात् हराज्दार्थस्य प्रकृतलाद्यदस्य निन्दाया क्षान्तेरिन्द्रियनिम्रहस्य वा प्रयोज्यलसंबन्धेन शुद्धव्यापारनिष्टतिरूपतूर्णीभावेऽन्वये एकविशेषाभिधानस्य प्राप्तविशेषान्तरव्याष्ट्रतिफलकलेन प्रयोजकतयाऽऽलस्यपरतापकल-सामर्थ्याभावयोर्व्योरित , तेन चार्जुने तयोरागन्तुकयोरभावस्य व्यक्ति । गुडाकेशपरन्तपपदाभ्या तु स्वाभाविकयोरेव तयोर्क्रमेनागन्तुकतद्विपरीतवस्त्वविरोधित्वाच तल्लाभ इति ॥ ९ ॥ १० ॥ प्रतिबद्धेति । त्वकार्ययुद्धोत्पादनासमर्था मलजुत्पादप्रतियोगिनी जातायास्तत्वासभवात् । स्थूलेति । स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वय तत्कारणमविद्याख्योपाधिश्रेति यत्रय तस्या-विवेकेनात्मच्यमेदग्रहणेखर्य । यथाधिश्रयणादिव्यापारकछापो विक्कित्यनुकूळलेनैकप्रतीलाह्डतया एक इव पच्यर्थतां भजते तथा पराभिमुखीभवनादिव्यापारसमुदाय परपराभवानुकूळतयेष्यमाणलेनैकप्रतीत्यारूढलादेकीभृत इव बुद्धार्थता भजत इति मरणामुकुळ्यापारकपहिंसाया इव कपटाचरणपरतेजोवधफलकपरनिन्दनात्मप्रशसनायनेकव्यापारस्य निन्दितस्य तद्धटकलाते-धामपि स्प्रहायं हिसादीत्यत्रादिपदमुपात्तम् । करुणादीत्यत्रादिपदेन सर्वसाधारणमोहस्य युद्धविधिशास्त्रार्थाननुसन्धानस्य च परिश्रह । शोको यद्यपि वैक्रव्यरूपो दु ख दु खजनितावस्थाविशेषो वा चेतस तथापि प्रकृते तन्मात्रस्य त धालर्थता । सकमैं अंबासभवात् तथासति बोच्चादिपदानिष्यते गतासूत्रानुशीचन्ति भूतानि बोचितुमईसीत्यादिप्रयोगानुपपत्तेश्र कृतेरिव घातुविश्चैषप्रतिपाद्यतामात्रेणारिखति तु न वाच्यम् । ऋतेहिं सविषयाया ज्ञानवद्गीणकर्मसभवेन तस्य द्वितीयाकाङ्गामात्र-निर्वाहकरूँ भ्यायनये ज्ञानवत् करोते प्रयोगसद्भावात् द्वितीयासाकाङ्कलकल्पनम् यतते समभिव्याहारस्य प्रयोगविरहैण द्वितीयानांकक्षिकरूपन च युज्यते । उक्तस्य हि निर्विषयलेन गौणकर्मणोऽप्यसमव । वैयाकरणादिभिरुतपुत्त्यनुकूलव्यापारस्यैव करोखधैक्षाभ्यपगमेन दशान्तासिद्धिरेव हि तन्मते किंतु दु खनत्तया प्रतीते । अतएवाप्रेऽनुशोचन्तीत्यस्य व्यामुखन्तीति व्याख्या । दु खबता च खप्रयोजकनाशप्रतियोगिलस्वप्रयोजकदु खबत्त्वसाश्रयलान्यतमसबन्धेन बोध्या । एवच नष्ट पुत्र शोचित वीर्न शोचित र्स शोचतीत्यादिप्रतीतिरुपपशा । विशेष्यलस्य द्वितीयार्थलसंभवाद्विवेकिनामात्मनो लिङ्गदेहस्य <del>षाच्छियलादिप्रहाद्यदादौ विनाशप्रहासमवात् स्यूलदेहस्यावश्यविनाचिलप्रहेण तन्नाशस्य दु खानुत्पादकलात् आत्मन्यपि</del> द खप्रतितेर्भमलनिश्वयात् उत्तप्रमितिनिशेष्यलस्य शोच्यलस्य वस्तुतो भीष्मादावभावादशोच्यलम् । नच प्रतियोग्यप्रसिद्धिः व्यावहारिक्रअमेण सिद्धे । अविवेकिनां तु अम एव प्रमालप्रहेण तथा व्यवहार । लिमति मध्यमपुरुषलभ्यतया व्यर्थतांगतो-तिपण्डितेऽर्थान्तरे संक्रमितवाच्य उक्तानौष्वित्य योतयतीति बोध्यम् । पुनरर्थकश्रकार , तेनावक्तव्यवचनरूपत्यान्चितत्याशो-च्यशोकहपानुचितानन्तरलैऽवगतेऽलन्तानुचितल भवति व्यक्तम् । भूयस्लावगते विप्रकृष्टकार्छे द्वयोरवगतावपि तदनवग-हेरतचित्रख्य नाखिन्तकलव्यक्ति तूष्णीवभूवहेखनेन भाषणनिवृत्तेरुक्तलाच्छोकस्य वर्तमानलात् । लङ्लटोर्व्यखयस्यावस्य-कलात्तिडव्यस्ययेनेत्युक्तम् । शोनसीस्यभाषया इसस्य वर्तमानलमिलतीतलस्योपन्वक्षणं बोध्यम् । कृतत्वादिति । यद्यपि शोकस्य दुः सस्य तत्प्रयुक्तावस्थाविशेषस्य दु खवत्तया प्रतीतिविशेषस्य वा विनैव यत्न कारणोपनिपाते दुर्वारलाम कृतल तथापि तत्साध्यस्य प्रकापरोदनादेस्तथालात्तद्यपदेश । शोकपदमेव वा तत्परम् । क्रतलादिल्यनन्तरं विरुपनादेरिति शेषो वा तन्मलक्षेत्र वसिष्ठादावनुमित शोक शोकेंऽनौचिखमपनुदतीति भाव । इति नव्यामुह्यन्तीति । इतीखनेमोक्ताकारप्रख-यस्य परामर्श । तेन दु खोत्पादाद्वस्तुतो दु खानिमित्तस्यापि शरीरादे दु खनत्तया यज्ज्ञान शोच्यश्रमात्मक शोकपदार्थस्त-वन्तो म भवन्तीस्थर्यः । तत्प्रतिभारीस्यत्र तत्पदेनैते मृता इस्यादिवाक्यार्थंपरिप्रह । शोच्यभ्रमस्य शोच्यविशेष्यकद् संवत्त्व-**ञ्चानस्य वस्तुतो अमरूपस्य शोकस्थेत्यर्थ । तथातथानुकरण यथायथा आन्तानां आन्तिप्रयुक्तानां शोकायनुभावभूतविलापादी-**मामाचरण तथैव विराशवीनामपि प्रारब्धनशातेषा करण न कर्तव्यबुद्धेखर्थ । तथा नै तस्य शोकमूलकलामावेन शोकाननु-मापकतया वसिष्ठादिमहाभागसंबन्धिजातीयंखामानादनौचित्य दुर्वारमेव शोकस्येति भाव ॥ ११ ॥ तुशब्द प्रकृतमेदवाची मेदप्रयोजकं वैरुक्षण्यं सूचयतीस्वर्थं । तुशन्देन सूचितं देहाद्वेरुक्षण्यमनिस्वभिन्नसमेव साधयितु विवक्षितम् , तद्वेतोरेव प्रदर्शनात् अत्र प्रनोपसंहारे वैलक्षण्य सिद्धमित्युक्त संगच्छते । यद्यपि कदाचिदपि नासमिति नेखेतावतैवासत्त्वव्यवच्छेदो कम्यते तथापि इत पूर्वं सत्त्वासत्त्वयोदभयो सत्त्वे कदाचिदिल्यनेन सलकालपरिप्रहे नासत्त्व व्यवच्छित्र प्रतीयत इलेवकार, तथाचासत्त्रस्य निषेघातिरिक्तं सत्त्व व्यवच्छिष्ठ कदाचिदपीत्यस्य सकलपूर्वकालपरतां व्यवस्थापयतीति भावः ॥ १२ ॥ उपपनिरिति । अत्रैव प्रतीतिरित्यस्थान्वयः । यथा गौरो देवदत्तो जातो मृत इति प्रतीतेर्देहस्य जन्मविनाशौ तथा विज्ञो वेबहत्तो जातो मृत इति प्रतीतेरात्मनत्ती । नचात्मांशे श्रम अतीतेखुल्यलेन देहेऽपि हि तथाल स्यात्, न स्यादुभयत्रैव न साहिति देहेजन्मविनाशाभ्यां सहात्मनोऽपि तत्सिदेरिति माव । प्रमाणसस्तीति । नच सुखदु खावसंकर एव मानसिति बाच्यम् । वैषयिकपुर्वादेरन्तः करणधमेलेन तदुपाधिकस्यैवातमनि प्रतीतेसास्य प्रतिशरीरं भेदस्याभ्युपगमादिस्यस्य तत्रतत्रोप-

पादितलादिति भाग । आत्मन एकले पूर्वश्चोकोक्त वयमितिबहुवचनमसगतमत आह—सर्वे इत्यादि । तत्त्वज्ञानपूर्वप्रती-तपृथग्जनदेहमेदस्य बाधितान्वरूरयेत्यर्थ । यद्वा गतासूनगतास् श्रेलत्र पूर्वमुक्तो यो देहमेदस्तस्य तदविच्छन्न आत्मन्युत्तर-वाक्यप्रतिपादनकालेऽनुसन्धानेनेत्यर्थ । अथवा पूर्वदेहस्य मत्स्यकूर्मादिदेहस्य यो मेदस्तस्य तदवन्छिन्नेऽनुवृत्त्येत्यर्थ । देहे देहावच्छेदेनेखर्थ । परस्परविरुद्धं एककालायवच्छेदेनैकत्रावर्तमानम् । नत् तन्द्रेदेन नत्कावस्थारूपवैलक्षण्येन आत्ममेद । विरुद्धधर्मस्य साभाविकस्यैवाश्रयमेदकलात् उक्तधर्मस्य शरीरे वास्तविकत्वेन शरीरमेदकलेऽप्यातमन्यौपाधिकत्वेन तक्रेदकलासभवात् आत्मनि कृतो न वास्तविकल्पमित्यत आह—य एवाहसित्यादि । विरुद्धोक्तधर्मपरिमाणादेरध्या-सात्प्रत्यक्षतश्च शरीरस्य भेदे सिद्धे आत्मनोऽभावे भेदे वा बाल्य इलादिप्रतीतेर्व्यावहारिकसकलपरीक्षकसाधारण्या अनुपपत्तेः। शरीरातिरिक्तस्यैकस्यात्मन सिद्धिरिति भाव । अन्यनिष्ठसंस्कारस्येति । नच सस्कारसकमादुपपत्ति जन्यजनकयो-रप्युपादानोपादेयभाव एव तथाभ्युपगमेनातिप्रसगासभवात्प्रस्यभिज्ञानस्य साजास्यविषयकलेनाप्युपपत्तेरिति वाच्यम् । संस्कार-सकारस्य सरकारस्यामूर्तलेन यथाश्रुतस्यासभवात् सजातीयोत्पत्तिरूपस्यैव वाच्यतयानन्तात्रामाणिकसस्कारकल्पनागौरवात् । आत्मैक्येऽनुपपत्तरभावात् तस्य जातमात्रप्रवृत्त्यादितोऽवश्याभ्युपेयताया वक्ष्यमाणलाच गौरवस्यादोषताया वक्तुमशक्यलात् । एव हस्तायवच्छेदेनातुभृतस्य सुखादे सस्कारस्यापि तदवच्छेदेनैव शरीरे स्त्रीकरणीयतयावच्छेदकहस्तापगमे सस्कारस्यापगमो वाच्य , शाखापगमे तदविच्छित्रसयोगापगमवत् । नचावच्छेदकवृत्तिगुणसजातीयगुणस्यैव तथाखासिति वाच्यम । तस्य इस्त-वृत्तिसस्कारसजातीयलात् इस्तशरीरयोरुपादानोपादेयभावेनावयविवृत्तिविशेषग्रणजातीयग्रणस्यावश्यमवयवे स्वीकर्तव्यलात् . अतिरिक्तावयविपक्षेऽपि प्रत्युत प्रसक्षानुपपादकगुणस्यावयविन्येव स्त्रीकर्त्रमनर्हस्वात . अवयविनोऽनतिरिक्तवे सतरा तथा-लात् । एवच निमित्तस्य संस्कारस्याभावेनोत्तरशरीरे पूर्वशरीरोपादानके संस्कारस्य नोत्पत्तिसभव । इस्तनाशेन शरीरनाशे सस्कारनाशे चावस्थिततच्छरीरावयवे शरीरान्तरारम्भ इति पक्षे च नोत्तरशरीरे सस्कारेणोत्पत्तव्य तत्पूर्व सस्कारस्या-भावात् । नच शरीरनाशक्षणे शरीरान्तरोत्पत्तिसभव पूर्वशरीरस्य प्रतिबन्धकलात् । अवच्छेदकनाशेन तत्पूर्वमेव सस्कारस्य नाशाच । आत्मनिष्ठलपक्षे च स्थायिनि तत्र सस्कारस्य कल्पनात्तत्र हस्ताद्यवच्छेद्यलस्य तत्कारणस्रवात्रभवोपाध्यन्त करण-शरीरादिनिमित्तकलाभ्यपगमात् . उपादानोपादेयभावनिमित्तकलाखीकारात्तादशावच्छेदकवृत्तिजातीयगुणस्यैवावच्छेदकनाशेन नाशाभ्युपगमात्, तत्रापि समवायिनाशेनैव वा नाशात्, हस्तादिनाशेऽपि न सस्कारनाश । हस्तावयवतदवयवपरम्पराया सस्कारमभ्युपगम्य तत्परम्पराप्रविष्टस्य कस्यचित्प्रवेश च खण्डशरीरे कथंचिदभ्युपगम्य तत्परम्परया तदभ्युपगमे तच्छरीर-प्रविष्टभ्तैर्विलक्षणशरीरान्तरारम्मेऽपि संस्कारानुवृत्तिप्रसग इलादिकमपि बोध्यम् । अत्यन्तविलक्षणदेहेति । शरीरल-व्याप्यत्र तिजातिश्रुत्यदेहेत्यर्थ । सा च जातिश्चेत्रत्वादि प्रायेणाभिव्यक्तैकप्रारब्धताश्रयारब्धयावच्छरीरवृत्ति न ताहशे शरीरा-न्तरैऽस्ति, द्रव्यलादिर्ने शरीरलव्याप्या, स्वस्यापि स्वव्याप्यत्वे शरीरलवारणायान्यथान्यतरलद्विलादिवारणाय जातीत्यपात्तम् । ज्ञयाहित्यनेन यावत्त्रत्यभिज्ञमित्यादिन्यायस्य बाधकाविषयविषयकत्वेन द्रव्यमेदनियतस्य परिमाणमेदस्य बाधकस्य सत्त्वेन प्रत्य-भिज्ञाया नैक्यसाधकलमिति वद्धस्थितिरिति स्चितम् । एकभोकुका इति । नचान्त करणमेदस्याभ्युपगमात् भोकृलस्या-न्त करणाविच्छन्नस्यैव भोगसाकर्यवारणाय वक्तव्यतया मेद एवेति साध्याप्रसिद्धिरप्रयोजकल चेति वाच्यम् । खभोक्ततादा-त्म्यापन्नभोक्तका इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात् उपाधिपुरस्कारेण मेदेऽप्युक्तयुक्तयाऽमेदस्यापि सत्त्वादुक्तहेतोर्कोघवतको त्रुगृहीतत्वेना-प्रयोजकल्बिरहाच । एवमपि सर्वप्रमाणापेक्षया साधितप्राबल्यलेनैक्ये मानतया श्रुतिसुपन्यस्यति—श्रुतिरपीत्यादिना ॥ १३ ॥ भागमापायिन इलस्य प्रथमान्तलभ्रम मात्रास्पर्शा इल्येतद्विशेषणलापादक निरसित्तमुत्पत्तिविनाशवत इति षष्ट्यन्त विवरणपदं तस्य प्रकृतोपयोगिविशेषावधारणमन्त करणस्यैवेति शीतोष्णादेविषयेन्द्रियसबन्धाजन्यलेन तद्यापारलासभवाच्छी-तोष्णपद तद्रपलिधपरम् । असेदादिति । तथासति धर्मात्मना परिणामेन श्रुखादिसिद्धस्य कौटस्थ्यस्य हान्यापत्तेरिति भावः । संबन्धान्तरात्रपपत्तरिति । मेदस्यामेदस्य च ऋप्तलात्समानाधिकरणाभ्या ताभ्यामेव सामानाधिकरण्यप्रस्यस्य व्याप्तलाद्ल-ते मेदेऽमेदे च तदभावात्। तेन भेदसमानाधिकरणामेदेनेव गुणिकयादिविबिष्टबुद्ध्यपपत्तौ समवायस्याक्कप्तस्य तस्य संसर्गलस्य च कल्पने मानाभावातः समवायनिराकरणस्यात्र सविस्तरवक्ष्यमाणलातः खरूपस्यापि सवन्धताया सवन्ध-खस्य संबन्धिमेदव्याप्तलादिभिर्निराकरिष्यमाणलात् । अन्यस्य चास्तभावितलादिति भाव । साक्षस्येति कचित् । साक्ष्यस्येति कचित्पाठ । अक्षेणेन्द्रियेण सहित प्राह्मप्राहकभावलक्षणेन सबन्धेनेन्द्रियविशिष्टो विषय साक्ष सचारवास्तीति साक्षी । लोके विवादविषयार्थस्य प्रत्यक्षावमासवान् तथाविधार्थस्याभोक्ता चाक्षगम्यस्य तदर्थस्याससर्गी च साक्षीरयुच्यत इति प्रकृतेऽप्य-परोक्षावभासस्वभावः परमात्मा भास्यार्थाससर्गी तत्फलस्याभोक्तेव साक्षिरूपो मन्तव्य इति साक्ष्यस्य साक्षस्य वाऽपरोक्षतया तेन भास्यस्य ज्ञानसुखादे. कथ वस्तुतस्तदर्भतासंभव <sup>2</sup> तत्स्वरूपविरोधादिति भाव । विक्रियां ऋते विना दु.सी न भवति । द्व-खपद ज्ञाने-क्वादिपरसप्रतिपन्नाखिलात्मधर्मोपलक्षकसर्वदानुपलम्मात्तत्वितिरेकोपलम्माच तेषामखामाविकतयागन्तुकतदा-समक्षमें संसर्गलक्षणविकियाया दुःखाद्युपगमे दुर्वारलात् विकियां विना दु खी न भवतीत्यर्थः । विकारिण का साक्षिता न

कापि नोपपन्नेत्यर्थं । लोके साक्षिण वादिप्रतिवादिभ्यामिव जयपराजययो सुखदु खादिलक्षणविकारराहित्यस्यैव दष्टलात्प्र-कृतेऽपि तथाखस्यैव युक्तखाद्धियो बुद्धितत्त्वस्यान्त करणस्य विकियाणा सुखदु खादितःप्रयोजकज्ञानादिविकियाणा साक्षी अहमतोऽविकिय इस्रन्वय । सर्वे व्यवस्थोपपत्तेरिति । एकस्यविकियस्यात्मनोऽविद्योपधानाद्गोकृलेऽपि चैत्र इदानी सुखी मैत्रो दु खी चैत्रो घट जानाति न मैत्र इसादिप्रतीयमानाया सुखदु खादे प्रतिनियतसत्ताया उपपत्ते तत्तदन्त -करणावच्छेदेनैव भोक्तृलाभ्युपगमाद्गगनस्यैकलेऽपि कर्णशष्कुल्यवच्छेदेनैव शब्दब्राहकलाभ्युपगमेनान्यावच्छेदेन तदनुपल-म्भवद् यद्यदन्त करणस्य यदा सुखाद्यात्मना परिणामस्तत्तदवच्छेदेनैव साक्षिणा श्रहणात्तेषा च चैत्रादिश्चरीरवृत्तितया तत्रैव नियतप्रतीत्युपपत्ते प्रत्युतात्ममेदवाद एव । तस्य विभुलाभ्युपगमेन सर्वेषामात्मना सर्वेन्द्रियशरीरादिसवन्धसाम्यात् व्यवस्थाया दुर्लभलम् तदीयादृष्टोपात्तलकृतवैलक्षण्यस्यादृष्टसामग्रीसाधारण्येनादृष्टस्यैव तदीयतामात्रलातुपपत्या दुर्लभलात् तज्ज्ञानेच्छाप्र-यक्रसपादितत्नेनादृष्टसामग्रीवैरुक्षण्यस्यापि ज्ञानादिसामग्रीसाधारण्येन ज्ञानादेरेव तदीयतामात्रत्नानुपपत्या दुर्रुभत्नात् । अस्माक मु विषयानुसारेण प्रतीत्यभावेन प्रतीत्यनुसारे विषयस्य कल्पनीयतया वास्तविकलाभावेन तथा व्यवस्थिताया प्रतीतावनाय-विद्यासस्कारतस्त्रथैव सर्वस्य कल्पनादविद्याया अघटितघटनापटीयस्लेनानुपपत्ते काल्पनिकलपक्षभूषणलेनादोषलादिलन्यत्र विस्तर । सङ्ग्रेण स्फरणकृपेण चेति । सत्ताज्ञानयोरात्मना सह कल्पितभेदेन धर्मिधर्मभावव्यवहारोपपत्तौ धर्म्यतिरिक्त-योख्यो कल्पने खब्दपकल्पनाया धर्मखकल्पनाया सबन्धकल्पनायाश्च गुरुतराया प्रसग स्यादिति सत्त्वानुगमेन ज्ञानानुगमेन च चैत्रोऽस्ति जानाति मैत्रोऽस्ति जानाति इत्यनुगताकारप्रतीतेरेकेन सत्तास्फ्ररणरूपेणात्मनैवोपपायतया तद्भेदस्यायुक्तलमिति भाव । अभ्यार्हितत्वादिति । निराश्रयस्य निमित्तस्य खयमप्रतिष्ठलेन कार्यजनकत्वासभवात् तेनाप्यपेक्षणीयलेन प्रधान-लाहित्यर्थ । प्रथम तस्यैनोपस्थितत्वादिति शेष । समवाधिकारणान्तरान् पस्थिताविति । आत्मन कूटस्थनिस्यतया श्रुतिबोधितस्य समवायिकारणत्वासभवादिति भाव । अनित्या इत्यस्य यथाश्रुतार्थस्य सर्वेसप्रतिपन्नतया उपदेशानर्हत्वात् प्रकृतानुपयोगित्वाच विवरणमनियतरूपा इति । दर्शनादिखनन्तरं द्वारस्यानियतरूपले द्वारिण स्तरा तथात्वादिति शेष । सामर्थ्याद्वा लभ्य । तेन मात्रास्पर्शस्यानियतत्वे प्रतिपाचे शीतोष्णादेस्तत्प्रतिपादनमसङ्गतमिति निरस्तम् । उपलक्ष्मणार्थ-सिति । सुखदु खकारणत्वाथे सुखदु खरूपलेनोपचिरता आध्यात्मिकादय पदार्थास्तेषा सर्वेषा बोधनार्थ न खरूपमात्रसैव न्यनताप्रसङ्गात् । एतेन श्रीतोष्णपदाभ्यामेव द खत्रयबोधे सुखदु खपद व्यर्थमिति निरस्तम् । तयोरनुपचरितसुखदु खबोध-कलात् सुख द ख चेति कार्यकारणयोरमेदोपचारात् ॥ १४ ॥ तस्यैव कर्तृत्वेनेति । सुखादिकप्रति कर्तु कारणले प्रत्या-सत्तिलाघवात्सुखाद्याश्रयस्यैव कर्तृत्वस्य वक्तव्यत्नादुक्तम् । एवमकर्तुभोक्तृत्वेऽतिप्रसगानियमाय सबन्धविशेषस्य परम्पराह्मपस्य कल्पने गौरवात्कर्तरेव भोक्तत्वस्य वक्तव्यत्वाद्भोक्तत्वेन चेत्यक्तम् । नाममात्र इति । अन्त करण बुद्धि महत्तत्त्वमित्या-दिनाम खया मया च जीव आत्मेखादिनाम तस्योच्यत इति नाममेद एव विवादपर्यवसान न पदार्थमेद इखर्थ । तदभ्य-पगम इति । भोक्तभासकातिरिक्तस्य भोग्यसुखद् खाद्याश्रयस्याभ्यपगम इत्यर्थ । मक्तस्वादिति । अन्त करणे स्वसमान-सत्ताकसैव दु खादेरभ्युपगमेन तत्स्वभावलात्तस्य तेन भावस्य प्रच्युतेरसभवान्मोक्षदशाया वेदान्तनयेऽन्त करणस्यासत्त्वाच तस्य मुक्तत्वाङ्गीकारासभवात् आत्मनश्च दु खादिरूपबन्धस्य खाभाविकस्यानभ्यपगमेन मुक्तत्वस्योपपादितत्वात् उभयोर्वैयधि-करण्यापत्तिरुपपन्ना तन्मत इति । तस्माद्गोक्तुश्चेतनस्य दु खाद्याश्रयत्वमभ्यूपगन्तव्यम् , तथासति न वैयधिकरण्यापत्तिः इ.खादे कारणजन्यस्थैव खीकारेण कारणनिवृत्त्याऽकल्पितस्यापि तस्य निवृत्ते सभवात् तस्य मोक्षोपपत्तेरिति भाव । यं स्वप्रकादात्वेन स्वत एव सिद्धमिति । उपक्रमस्थो यच्छन्द प्रसिद्ध वस्त्वाह, अत्र व प्रकृतोपयोगितया प्रसिद्धि खप्रकाशलेन कथिता । तेन दु लावाश्रयस्थान्त करणस्य जहस्य चेतनात्खप्रकाशाद्भेद चेतनस्य खप्रकाशतया स्वत एव सिद्धलेन परतो द् खाद्याश्रयस्य चेतनलसाधकहेतोस्तत्सिद्धमावात् तथाच प्रागुकस्य दु खाद्याश्रये चेतनलस्य निरास । पूर्णत्वेन प्रिशायानिसति । यो त्यसपन्नामिलिवतार्थतयाऽपूर्णी न सोऽभिलिवतार्थसपादनव्यव्यतया शेते, अयं तु पूर्ण-त्वादव्यप्रतया शेते पुरि देह इति भाव । चिद्राभासद्वारेत्यादि । जडाया धियो विषयप्रतिभासासमवेन तन्मूलाया इच्छाद्वेषप्रवृत्तिनिवृत्तिधर्माधर्मसुखदु खाद्यात्मना परिणतिलक्षणाया प्रवृत्तेरसभवात् तदर्थं तस्या चिदाभासश्चिदप्रतिबिम्बो वक्तव्य तस्य च तया तादात्म्याध्यासश्चित्तदाभासथोरपि तादात्म्याध्यासो धीचितोरपि च जलकम्पेन सूर्यप्रतिबिम्बकम्पन अतीवेस्तयोरिव धियस्तत्तत्परिणतौ सस्या चिदाभासस्यापि तद्वत्तया अतीवेस्तयोस्तादात्म्याध्यासस्याङ्गीकरणीयत्वात् अतिबिन म्बकम्पप्रतीतौ सूर्य कम्पत इति प्रतीतेस्तयोरिव चित्तदामासयोरिप तादात्म्याङ्गीकारात् तदभाव आभासस्यापि भासकत्वा-सभवाच । एवच घीतादात्म्याच्यासे चित खतादात्म्याध्यासद्वारा चिदाभासस्य द्वारत्वमुक्तमुपपन्न चितो धीव्यापारफलालो-चिकाया वस्तुतस्त्रद्यापारफळातुपभोक्तृत्वेन साक्षिभूताया स्त्राभासद्वारा प्रयक्षळक्षणायामशेषपरिणामळक्षणाया वा प्रवृत्तौ हेतुरवेन प्रवर्तकत्व च साक्षित्वपर्यवसन्नसुक्तसुपपन्नम् । इद चाभासजीववादे परिच्छेदबादे चान्त करणस्य चितेर्यस्तादात्म्य-कक्षण भाष्यासिकसवन्धस्तत्प्रयोजको योऽध्यासस्तेन जडस्यान्त करणस्य सपादिनो यश्विदाभासः कल्पिलचिद्गुपत्व विषया-

वभासप्रयोजक तत्तत्परिणामलक्षणप्रवृत्तिनिमित्त तत्र चित प्रयोजकत्वेन चिदाभासद्वारा धीतादात्म्याभ्यासस्य प्रयोजकल बोध्यम् । एतेन बन्धप्रसक्तिर्दर्शितेति । तथा च धीनिष्ठस्य बन्धसाज्ञानेन धीतादात्म्यापन्नाभाषतादात्म्यद्वारा सदा-मुक्ते परमात्मनि साक्षिणि प्रसञ्जितत्वेन बन्धमोक्षयोर्न वैयधिकरण्यापत्तिरिति भाव । यतो मानानीत्यादि । यत येन साक्षिणा मानानि अभिव्यक्तविषयसबन्धरूपस्य प्रतिबिम्बनदारा विषयाकारतापन्नस्य वा स्वप्रकाशचिद्रपस्य व्यावहारिकप्रमा-लक्षणफलस्यासाधारणनिमित्तानि विषयाकारधीवृत्तिरूपाणि सिद्ध्यन्ति गृह्यन्ते नत् प्रमाणेन स गृह्यते । जाग्रदादित्रयं जायत्स्वप्रसुष्ठिहरूपावस्थात्रय तत्र ज्ञेया विषयाश्च भावाभावविभाग सत्त्वासत्त्वविभागश्च प्रमाणवृत्तिसहकारेण साक्षिण सत्त्वया वस्तुप्राहकत्वात् अविद्यावृत्तिसहकारेणाज्ञातत्वादिनाऽसत्तया प्राहकत्वात् इदमिदानी सदिद नेदमिदानी असदिद नेति विभाग सिद्धाति स अध्यासवशात्तास्तान्विषयास्तदाकार्रैतीस्तत्प्रयुक्तेच्छाप्रयत्नादीस्तत्प्रयुक्तस्रखदु खादीश्च गृहन् प्रमातकर्तभोक्तरूप-तामवास्तविकीं प्रतिपन्नो बद्ध इव अह ब्रह्मास्मीति श्रुत्या निर्मृष्टनिखिलोपाधिसवन्धग्रुद्धब्रह्मरूपतया बोध्यते न कश्चिद्वास्तविक-प्रमात्रादिनीप्रमात्रादिरिखर्थ , एवचास्य पद्यस्य बन्धप्रसक्तौ प्रमाणल सिद्धम् । पाकस्थले मर्वविशेषगुणनिवृत्तर्भर्मिनिवृत्ति-मन्तरेण दर्शनादाह—प्रागभावासहवन्तरिति । तत्र पाकजप्रागभावस्य सत्त्वेनोक्तनिवृत्तेस्तत्सहवृत्तित्वान व्यभिचार । स्वाभाविक इति । अथ यद्यपि न्यायादिदर्शनेऽस्ति स्वभाववादो निराकृतस्तथापि स्वभाव स्वस्यासाधारणो धर्म शरीरा-त्मामेदप्रहरूप मिथ्याज्ञान तत्प्रयुक्तो बन्ध इलभ्युपेयते खाभाविक एव बन्ध इति न खाभाविक इलसगतमिति चेन्न । खमाव एव खामाविक खमावश्च खात्मको भावो वा अनागन्तुक खधमों वा खकारणजन्य खनाशनाश्यो वा भाव । नुचैवविधो बन्ध आत्मन इति हि न खामाविक । अय तदेतस्यायादिदर्शनसाधारणम् । बुद्धाद्यपाधिकृत इखपि बुद्धिपदस्य मिथ्याज्ञानपरलान्मन परत्वाद्वा उपाधिपदस्य जातीतरधर्मपरत्वाच न्यायादिदर्शने नेत् शक्यम् । तथा सति हन्ततहींखाद्य-त्तरप्रन्थस्यासगतिरितिचेदच्यते । वक्ष्यमाणयुक्तिश्रुत्याद्दिभि आत्मन स्वप्रकाशानन्दरूपसे व्यवस्थापिते सति बन्धस्य निरुक्तीपाधिकरूपस्येव वाच्युलेन नासगतिरिति । कर्तकर्मविरोधादिति । नच कर्त्वर्मणोर्विरोधस्तादात्म्येन, सचैक-कियाया कर्तृत्वकर्मत्वयोरसामानाधिकरण्य खख गच्छति खखमारोहतीत्यादिप्रत्ययविरहात्सिद्धमेवास्ति, न तत्र सप्तमी प्रकृत्यर्थस्य प्रयोजकत्वमित्यसगतिरिति वाच्यम् । विरुद्धयोक्तयोरेकत्र प्रसग स्यादिस्यत्र तात्पर्यात् । नन् अनेनैवानुमानेन कथ न खव्यतिरिक्तमासकसाधकानुमानस्य प्रतिरोध इत्यत आह-भारसकत्व चेति । अन्यथेति । उक्तानुमानघटकमासकप-दार्थस्य भानकरणभानान्यतरहृपतया भानापेक्षात्रतिक्षेप इसर्थः । असिन्द्रो हेतरिति । उभयमत एव द खिनो भानहृपत्वा-नभ्यपगमादिति भाव । दु खी खव्यतिरिक्तभास्य इत्यनुमाने बाधमाशङ्कते—बुद्धिवृत्यतिरिक्तेति । विभुले हेतु सर्व-देशातुस्यृतत्वम् । नित्यले च सर्वकाळातुस्यृतत्वम् । अयमाशय —यो यो न भानेनातुस्यृत सबद्धो देश कालो वा स स न भवेदेव प्रमाणाभावात । अत सर्वस्थेव भानसबन्धित्व वाच्यम् । तत्र भानस्य बुद्धिवृत्तिरूपले सबन्धस्य दुर्वचलात् सबिन्धनो सबन्धतया क्रप्ते सयोगादौ तयोरेकदेशकाललियमात् । परोक्षस्थले वृत्तेस्तद्सभवात् परम्पराविशेषस्य निर्वेक्त-मशक्यलाद्विनिगमकाभावेनानेकलापत्ते अतिप्रसक्तेश्व आध्यासिकतादारम्यमेव भानस्यातुगत अनुगतव्यवहारे घटो भाति पटो भाति तदानीं भातीत्यादिरूपेण प्रयोजकमभ्यपेयमिति विभुल नित्यल च सिद्धातीति ज्ञानत्यानेकत्वे विभुल नित्यल च न स्यादिखेकल वाच्यम् । तत्र हेतुमाह—भेदकधर्मशून्यतयेति । जानामीखश सर्वत्राविशिष्ट प्रतीयते विशेषश्च घट पटमित्यांग्रामिलप्यविलक्षणघटपटादिसबन्ध एवेत्येतावतैव प्रतीतिवैलक्षण्योपपत्तौ ज्ञानमेदकरपने मानाभाव । नच जाना-मिजानामीत्यज्ञगताकारता गौगौरित्यज्ञगताकारतावत् जात्यैवोपपादनीयेति वाच्यम् । अनन्यथासिद्धस्वारसिकसार्वजनीनध्वमोन त्पादादिप्रखयानरोघाद्रवादिव्यक्तिभेदे व्यक्तयानुगताकारत्वस्य दृष्ठपपादतया जातिविषयत्वेनागस्य तस्योपपायत्वातः । अनुग-ताशस्यायमयमित्यादितो व्यक्तिसामानाधिकरण्येन घटपटमित्यादितो विषयसाक्षात्सबन्धिते च प्रतीयमानस्यानुगतजातिनि-बन्धनलस्यानुचितलात् । ज्ञानम्बसोत्पादादिप्रस्ययस्यास्वारसिकलादभिव्यक्तविषयसबन्धवृत्त्यादिनिष्ठतद्विषयकलेनान्यथासिद्ध-तया व्यक्तिमेदस्याप्रामाणिकलेनानुगतेन व्यक्तिस्वरूपेणानुगताकारतोपपादनस्योचितलात् । नच घटादिस्थलेऽपि घटादेरिभ-व्यक्तिरेवास्त तथा च घटादिरप्येक एव स्यात्, व्वसोत्पादादिप्रतीते कपालतत्सवन्धाभिव्यक्त्यादिविषयत्वादिति वाच्यम् । उक्तयुक्तया कपालादेरपि तथालापातात् कपालादिष्यसोत्पादविषयलासभवात् । पृथक्स्थितस्य कपालद्वयस्य यादशेन सयोगेन घटोत्पत्तिव्यवहारस्तादशसयोगे विद्यमानेऽपि कपालस्यैव कतिपयभागापगमे घटनाशव्यवहारदर्शनात् सबन्धनाशादिविषय-बासमवात् । नच कपालावयवापगमात् कपालस्याभावेन सबन्धनाशस्तत्रास्येवेति वाच्यम् । उत्तयुत्तया कपालस्याविनाशात् । अन्यथा घटस्यापि विनाशप्रसुगात् । अभिव्यक्तेरतिरिक्ताया नाशोत्पादादिकल्पने घटसमसख्याकाभिव्यक्ते घटध्वसप्रागमाव-समसख्याकाभिन्यक्तिष्वसप्रागभावयोर्घटस्याधिकस्य कल्पनेन गौरवात्, घटलापेक्षया घटाभिव्यक्तिलस्य कार्यतावच्छेदकले गौरवाच । अभिव्यक्तेरूपत्तिस्थाने तिरोभावस्य विनाशस्थाने च कल्पने तयोर्घटानतिरिक्तले उत्पत्तिविनाशप्रतीत्थोरिवशेषापत्ते. सर्वेदापत्तेश्व घटातिरिक्तले नियतले च तयो. सर्वदैव घटादेश्त्पत्तिविनाशप्रस्थापत्ते. अनिस्तरवे च पूर्वीपदर्शितगौरव-

द्वेगुण्याण्ते तयोर्ण्याविर्भावतिरोभावयोरेव कल्पने घटातिरिक्तलानतिरिक्तलवत् आविर्भावतिरोभावातिरिक्तलानतिरिक्तल-योद्यायात् अतिरिक्तताया घटतत्प्रागभाव वसाना त्रयाणा घटाविर्भावतिरोभावतदाविर्भावतिरोभावाना च असख्यानां प्रसङ्खात । वच तवापि घटप्रागमावतद्धसतस्प्रागभावादीना घटष्यसतस्प्रागभावतद्वसादीना चानन्ताना प्रसग इति वाच्यम् । घटप्रागभावष्यसस्य घटात्मकलाद्वटध्वसप्रागभावस्यापि च घटात्मकलात् घटो भविष्यति अस्ति घट घटो नश्यतीति प्रख्यत्रयस्मैव खारिकित्वात् । नच घटस्याविभीवतिरोभावौ तिरोभावस्याविभीव आविभीवस्य च तिरोभाव एतावन्मात्र कल्प्यमिति वाच्यम् । तव मते घटस्य सनातनलेनाविभीवतिरोभावस्य घटात्मकले घटाविर्भावस्य सदैव तिरोहितलस्य घटति-रोभावस्य सदैवाविर्भृतत्वस्य च प्रसगात् , घटाविर्भावतिरोभावस्यातिरिक्तस्य निखले सदैव घटस्यानाविर्भृतत्वप्रसगात् । अनि-खत्वे चाविर्भावतिरोभावासख्यलापत्तरनुद्धारात् । नचोत्पत्तावप्यय प्रसङ्ग । घट उत्पद्यत इति प्रतीतौ खरूपेण पूर्वोत्तरका-लयोरसतो मध्ये सतो घटस्य सामग्यव्यवहितोत्तरक्षणेन य स्वरूपसबन्धस्तद्वभयात्मकस्तस्यैव सबन्धत्वेन विषयसात् घटोत्पत्तेरुत्पत्तेरतिरिक्तस्याभावेऽपि अत्यभावाद्धटोत्पत्तेरेवातिरिक्तस्याभावात् पूर्वोत्तरकालयोर्घटस्य प्रागभावध्वसयोरितरिक्त-योघंटविरोधिनो सत्त्वेन घटप्रतीलापत्तेर्विषयस्यैवाभावेनाभावात् । एव घटस्य स्वारतिकसार्वजनीननीलपीतादिपरिमाणादीना विरुद्धाना प्रत्ययादिप घटस्य मेद । नहोवमेकज्ञानस्य नीलपीतादिसंसर्गो विरुद्ध समुहालम्बने लयापि तदनङ्गीकारात् । नच यावता नीलारीना मधुरारीना कोमलादिप्रमृतीनामण्यारीनामेकजातीयल तावता नित्यल व्यापकत्व चाभ्यपेय. लाघवात्सा-मप्रीविशेषसबन्धाद्वापक एकस्मिन्घटे व्यापक एकस्मिन्नाकारी शब्दविशेषा इवावच्छेदकविशेषादेव नीलादीना सबन्ध-िक्सेषाविर्भाव इति कुतो विरुद्धधर्मससर्गाद्भेद इति वाच्यम् । नीलाद्यत्पादविनाशस्य घटोत्पादविनाशेनैव व्याख्यातलात् घटानिखत्वेऽपि नीलादिनिखताया प्रकृतानुपयुक्तलात् पाकस्थले घटस्य विद्यमानत्वेन जातिवदप्रखक्षताया अन्यत्रेवाश्रया-भावेन वक्तुमशक्यलात् आविभीवतिरोभावे गौरवस्योक्तलात् पाकस्य नीलपीतादिप्रसक्षप्रति प्रतिवन्धकत्वे कारणत्वे च नीलपीतादिप्रसक्षालापेक्षया लाघवेन नीललादे कार्यतावच्छेदकसस्योचितलात् कार्यकारणमावलाघवस्य बस्तुव्यवस्थिते कार्यकारणभावमूलकत्वेनाभ्यर्हिततया नीलादिध्वसप्रागभावादिकल्पनागौरवस्य फलमुखगौरवत्वेनादोषलात् । अपाकजस्थले सर्वेषा शुक्रादीना जलायभिव्यक्त्याना एकलमभ्युपेयसेचेत् अस्तु का नो हानि जलादीना रूपादिमेदात् मेदस्याप्रत्ययात् उत्पादविनाशेनैव मेदस्यानुभविकलात् । नच ज्ञानेऽपि प्रलक्षलानुमितिलशाब्दलादयो मेदका सन्सेव धर्मा इति वाच्यम् । विषयसबन्धाभिव्यक्षिकानामावरणाभिभाविकाना प्रतिबिम्बोपाधीना वा वृत्तीनामेव तेषा खाभाविकधर्मखात् विषयाविच्छन्नचै-तन्यरूपेऽभिव्यक्तेऽनावृते प्रतिबिम्बिते वा विषयज्ञानत्वेन व्यवहार्ये वृत्त्यविष्ठन्नचैतन्यामेदरूपस्य प्रसक्षसस्य वन्ह्याकारातु-मिलात्मकवृत्त्यविक्विन पर्वताकारप्रलक्षवृत्त्यविक्वित्रस्यागृहीतमेदलरूपस्य विश्विष्टज्ञाननिर्वाह्यप्रलेकज्ञानानिर्वाह्यकार्यप्रयोज-कस्यानुमितिलसैव शाब्दलादेरलाभाविकधर्मतया मेदकलासभवात्, औपाधिकस्य जल औष्ण्यादे स्फटिके रक्ततादे शीत-जलशुक्रस्फटिकादितो मेदकलादर्शनात्, दशमस्लमसीलादौ प्रलक्षलशाब्दलादे सामानाधिकरण्येनाविरुद्धतया मेदकलास-सवाच । नच विषयचैतन्यस्य सर्वेदा विद्यमानत्वेन घटादिज्ञानव्यवहारस्य कादाचित्कत्वेन तिन्वर्वाहायाभिव्यक्तयाद्यर्थवृत्तेरव-इयकरुप्यत्वात् विषयेण सहाकाराख्यसबन्धस्यापि चावश्यकरुपस्तात् तेनैव विषयप्रकाशोऽस्त तयैवालमतिरिक्तमानकरुपनयेति वाच्यम् । आत्मनो हि सर्वेदैवासन्दिग्धलाविपर्यस्तलनिर्वाहाय भानमङ्गीकरणीय तस्यानिस्तवे तहोषस्य दुरुद्धरलाश्विससमङ्गीन कार्यम् । भानस्यापि हि भानान्तरापेक्षसिद्धिकत्वेऽनवस्थापत्ति । क्रचिदपि भानविच्छेदे तदसिद्धाऽऽमूल सर्वस्थासिद्धिप्रसंग इति खप्रकाशलमङ्गीकरणीयमिति लाघवादात्माभिन्नलमेकल च, तथाच तेनैवाध्यासिकेन सबन्धेन सर्वभाननिर्वाहे वृत्तेरन-न्ताया न तथालमेव एकस्यात्मरूपज्ञानस्य स्ततो वैलक्षण्याभावेन प्रतीयमानवैलक्षण्यसौपाधिकताया एव वाच्यतमा उपाधेविषय-स्याभावे तदनुपपत्ते । सिद्धे विषये पश्चात्कल्प्यमानाया कादाचित्कविषयभाननिर्वाहाय वृत्तौ सर्वानुपपत्तिपरिहारसमर्था स्वामा-विकवैलक्षण्यात्मकाकारविश्विष्टेव सा कल्प्यते न तत्र साकारवादापत्ति । यदि विषयिखापरपर्याये खाभाविकैराकारैन्यायमत-सिद्धज्ञानापरपर्याया वृत्तिरेव प्रथमतो भानरूपा कल्प्येत स्यात् साकारवादापत्ति । खाभाविकवैलक्षण्येनैव ज्ञानाना वैलक्षण्योन पपत्तौ तद्वपपादकविषयस्य तदाकारातिरिकत्वे मानाभावादिति जित स्यादिज्ञानवादिभि । लाघव च मम मते यावन्ति हि तव ज्ञानानि तावलो मम वृत्तय तवासक्याता अनुव्यवसाया मम चैकमेव खप्रकाशमात्मरूप ज्ञानमिति सिद्ध मेदकथमेशून्यतमा ज्ञानस्मैकलम् ॥ १५ ॥ अस्मिल्लोके आत्मन सत्यस्य बुद्धाद्युपाधिनिबन्धनतत्तत्त्वर्मसर्गित्वप्रतिभासरूपवन्धस्य बुद्धाद्युपान चेर्मिण्याल सिद्धवत्कुला ज्ञानेन बुद्धादिनिवृत्या निवृत्तिरुपपादिता बुद्धाद्युपाघेरिदानीं मिण्याल साधयितु शङ्कते — मिण्य-त्यादिना । जडद्रष्ट्रत्वरूपः सत्य पव संसार इति । अस्त्क्युक्त्या आत्मन एकत्वम् । नचैकत्वे सुखदु खभोगव्यव-स्थानुपपत्ति । मनोरूपस्थान्त करणस्य प्रसात्ममेदं भिन्नलस्य नैयायिकादिभिरिनात्मैकस्वपक्षेऽपि तद्भेदस्यैन स्वीकारासद्भित्व संखादीनामभ्युपेख भोगस्य तदुपाधिकस्य व्यवस्थाया उपपत्ते किलात्मवहुद्धेरिप सलालमेवास्तु । एव सुखदु खादेर्बुदी सखसीनात्मनि प्रतिभासोऽपि सत्य एव । स्फटिकलैहिलानभाससापि सलसीनाभ्युपगमात् तस्येनास्याप्यन्मशाख्यातिसम्ब

अस्लितिचेत् जपाकुसुमसन्निधानस्यागन्तुकलेन तदपगमे तज्ज्ञानधारापगमसंमवेऽप्यन्त करणसन्निधानस्यानादितया द खा-दिकारणादृष्टादेरप्यनाद्यपरिमेयप्रवाहकलेन द्व समोगस्य न विरामसभव इत्याशय । देशपरिच्छेदोऽपि प्रयगुक्त इति । अथ यदि देशपरिच्छेदस्यानुक्तो कालपरिच्छेदरहिते परमाणौ असत्त्व न स्यादिस्यमिप्रायिका तदुक्ति तदा कालपरिच्छेदस्य देशपरिच्छेदव्याप्यलस्योक्ततया कालपरिच्छिन्नस्यापि देशपरिच्छेदेनैवासत्त्वे कालपरिच्छिन्नत्वोपादानमफलमेव उभयोरपि वस्तुपरिच्छेदेनैवासत्त्वे तदुभयोपादानमफलम् । यद्यभयो परस्परव्यापयव्यापकभाव एकस्य वैयर्ध्यमिति परमाणी कालपरि-च्छेदव्याप्यताभद्गप्रदर्शनेन तत्परिहारोऽभिप्रेत तदा पाकजरूपरसादितत्प्रागभावाना समनियताना वैयर्थ्य स्यात् । नच प्रामाणिकलाच स्यादिति बाच्यम् , सामनैयत्येपि हि तयोरपि प्रामाणिकत्वेनावैयर्थ्यात् । एव सर्वं प्रमेयमित्याकारकजन्य-ज्ञानविषयलस्य सर्वेदेशवृत्ते कालपरिच्छिन्नत्या कालपरिच्छिन्नस्य देशपरिच्छिन्नलियमस्यासभव इति चेन्न । यत्कालतो देशतो वस्ततो वा परिच्छित्र तदसदिति प्राचा कालपरिच्छित्रलमुक्ला देशपरिच्छित्रलस्य योक्ति सा कालपरिच्छित्रलस्य परमाण्वाद्यसंप्राहकलात्तरसंप्रहाय यदि देशपरिच्छिन्नलसुक्ला कालपरिच्छिन्नलस्योक्ति स्यात्स्याद्वैयर्थ्यं तदुक्ते तच नास्सेव । एव देशपरिच्छिन्नलस्याकाशायसमाहकलाद्वस्तुपरिच्छिन्नलस्योक्ति । यदीयमेकस्य देशपरिच्छिन्नलस्य प्राग्नभयोर्वा प्राक्स्यात् एकस्य द्वयोवी वैयर्थ्यं स्यानास्त्येव तत् । तथैव किनोक्तमिति त नोद्देश्यम् । त्रयाणामप्यसत्त्वप्रयोजकलस्य समानतया पक्षविशेषे कालपरिच्छेदस्यापि साधकत्वसभवेन तदनुक्तौ हि न्यूनता स्यादित्यभिप्रायात् । पूर्वीकज्ञानविषयत्वस्य हि ज्ञाना-समानकाळल आकाशवत्काळपरिच्छिन्नल ज्ञानसमानकाळीनत्वे ज्ञानाभावकाळे सर्वदेशे तस्याप्यभावेन देशपरिच्छिन्नल-मिप प्रथाक इत्यस्य देशपरिच्छेदस्य कालपरिच्छेदाव्याप्यतया तदुत्तया तत्सप्राह्यसप्रहस्यासभवेन गतार्थयितुमशक्य इस्पर्य । तेन तयोरेकरूपलाभावेनैकोक्त्यसभवेऽपि न क्षति । स्वगत इति । प्रतियोगितया स्वगत स्व भेदाश्रय पत्रपुष्पशाखादेर्वक्षेण सह परिणामपरिणामिभावेनामेदात् वृक्षस्य पत्रादिमेदप्रतियोगिलम् । एवं साख्यमतेऽपीति । सत्कार्यवादिनस्तस्य कार्यस्यापि कालपरिच्छेदाभावात्तनमतेऽसत्त्वसाधनाय देशपरिच्छेदोक्ति । प्रकृतिपुरुषादेर्देशपरिच्छित्र-लसाप्यभावाद्वस्तुपरिच्छिन्नलोक्तिरित्यर्थ । अननुगतं व्यभिचारिवस्तिनति । अभि व्यात्या सबन्धोऽभिचारस्ता-दात्म्यम् विरुद्धोऽभिचारोऽस्यास्तीति व्यभिचारि, सत्तादात्म्य तु न कस्यापि विरोधि । घटरजतादितादात्म्य तु तादात्म्येन परशुक्तयादिविरोधि भवतीति व्यभिचारित्वं व्यावृत्तल पर्यवसन्नम् । अतएव तुच्छव्यावृत्तत्वेन व्यभिचारिलादिति वध्यति सदिधकरणकेति । सत्त्वेन प्रतीयमानाधिकरणकेलार्थ । तेन घटादेवेखत सत्त्ववरहेऽपि सतो घटावधिकरणकेलादेनी-सङ्गति । पूर्ववद्विरोधादिति । असतो भावे यथा परिच्छित्रलापरिच्छित्रलयोर्विरोधातः असत परिच्छित्रस्य घटादेर-परिच्छिन्नलस्य भावस्य प्रतिषेध एव । एव सतोऽपरिच्छिन्नस्याभावे परिच्छिन्नत्वे परिच्छिन्नलापरिच्छिन्नलयोविरोधाद-भावस्य परिन्छिन्नलस्याभाव एवेस्थर्थ । सन्नामेति । नच यदि सत्त्व स्वीकृत तदा तदाश्रय सन्नपि स्वीकियत एवेति सन्नाम नास्त्येवेत्यसङ्गतमिति वाच्यम् । नामेति हि प्रसिद्धार्थकम् । तथाच वेदान्तदर्शने सत्त्वरूपवास्तविकधर्मविना सद्रप-मबाधितखरूप ज्ञानानन्दात्मक यत्त्रसिद्ध तत्सत्त्वरूपधर्माश्रयाश्रित्यज्ञानादिमत आत्मरूपद्रव्यादीश्वरादतिरिक्त नास्तीत्यर्थ । स्वानुत्पादकस्याकरपनादिति । द्रव्यमिलादिप्रतीतेर्वैळक्षण्य सत्सदिलादिप्रतीते सहपवैळक्षण्यविरहिण्या विषय-मेदमन्तरेणानुपपन्न तेनानुपपन्नन वैलक्षण्येन सा द्रव्यादिषु सत्त्वरूपधर्म तत्सबन्ध च कल्पयेत्। तद्यदि सत्त्व द्रव्यादित्रिकः मात्रवृत्ति स्यात्सामान्य सत् विशेष सन्नित्यादिप्रतीतेरनुपपादक स्यात् इत्यनुपपादककरपनाप्रसङ्गात् सर्वीपपादक सर्वान स्यतमन्यदेव किंचित्कल्पनीय तया। नच सत्सदिखेका नास्ति प्रतीति द्रव्य सदिखायन्या सामान्य सदिखन्यैवेति द्रव्य सदित्यादिप्रतीतिरेव खवैलक्षण्यान्यथातुपपत्या द्रव्यादिसाधारणसत्त्वकिष्पकेति नातुपपादककल्पनाप्रसङ्ग इति वाच्यम । एव सति हि द्रव्य सदिति प्रतीतिरन्यान्यैव च गुण सिन्नलादिरिति द्रव्यमात्रवृत्तिसत्त्व अन्यत्स्यात् त्रितयसाधारणैकप्रतीते सिंद्याकाराया अभावात् । यदिच वैलक्षण्येनानुपपद्यमानेन प्रतीते कल्पकतया व्यक्तिमेदेऽपि सत्सिदिखशस्य स्वतो वैलक्ष-ण्याभावात् द्रव्य गुण इत्यादितो वैलक्षण्य स्वतश्रावैलक्षण्य द्रव्यलादितो विलक्षण द्रव्यादिष्वविलक्षणमसद्यावृत्त धर्म विनातुपपन्न तथाभतमेव धर्म कल्पयेत् न द्रव्यादिप्रखेकवृत्तिधर्म तस्यानुपपादकलादित्युच्यते तदा द्रव्य सदिति प्रतीते सामान्य सदिति प्रतीतेश्व सत्सिद्खरो नास्ति खतो वैलक्षण्यमपि तु द्रव्य सामान्यमिखादितएव वैलक्षण्यमिति द्रव्यवसामान्यवादितो विलक्षण द्रव्यादिसामान्यादिष्वविलक्षणमसद्याष्ट्रतः धर्मं विनातुपपन्न तथाभूतमेव धर्मं कल्पयेन द्रव्यादित्रिकमात्रवृत्तिधर्मं तस्यातुपपा-दकलात् । नच द्रव्य सदिखादिप्रतीतेरन्यस्या कस्याथित्प्रतीते द्रव्यादित्रिकमात्रवृत्तिसत्ताकल्पकलमस्त्रीति सत्तासामान्या-क्रीकर्तार्वार एव स्यात् अनुपपादककल्पनाप्रसञ्जः । अथ कार्यलकारणलावच्छेदकतया लाघवेन सिद्धस्य सत्त्वसामान्यस्य द्रव्य सदित्यादिप्रतीतिविषयत्मात्रमुच्यते नतु सत्सदित्यनुगताकारत्वस्य तत्कल्पकत्वमिति नाजपपादकरपनाप्रसग इति चेष । निह समवायेन सत्त्वाविक्वजप्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणस्व भवति संभवद्रिककम्, अज्ञीकरणीयस्य सत्त्वस्य निख-साधारप्येन कार्यतावच्छेदकलासंभवात् । जन्यसत्त्वावच्छिमप्रति कारणत्वे जन्यमात्रवृत्तिसत्त्व स्यात् प्रमाणान्तरेण तस्य स॰ गी० ९९

नित्यसाधारणस्य सिद्धावेबोक्तकार्यतायामनित्यत्वेन विश्लेषितस्यावच्छेकत्व स्यात् तत्र प्रमाणान्तरस्य वक्तव्यतापातात्, कारणतावच्छेदकतया तु सुतरामेव न सिद्धि द्रव्यस्य समवायिकारणत्वात् गुणकर्मणोरसमवायिकारणत्वात् त्रयाणा निमि-त्तकारणलेऽपि तदेकनिरूपितकार्यलस्य सबन्धमेदेनातुगतावच्छेदकामाचेन च दुर्वचलात् विशेषकार्यकारणभावेनैवाव इयके-नोपपत्तौ प्रवृत्त्यायज्ञपयोगिन सामान्यकार्यकारणभावस्याकल्पस्ताच । वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वादिति । यदि सत्स-दिति प्रतीतिरत्तपादकमपि द्रव्यादित्रयमात्रवृत्तिसत्त्व कल्पयेत् सामान्यादित्रयमात्रवृत्तिधर्ममेव कुतो न कल्पयेदिति वैपरीखं सामान्यादीनामेव सत्त्व द्रव्यादीना तदभाव तस्यापि सुवचलात् सामान्यादौ वर्तमानलगोचरतया परम्पराविशेषसबन्धेन द्रव्यादिगतसत्त्वस्यैव सामान्यादौ विषयलकल्पनया वा द्रव्यादित्रयवृत्तिसत्तापक्षस्यैव सामान्यादित्रयमात्रवृत्तिसत्त्वपक्षस्यापि धुवचलात् । नच सामान्यादौ सामान्याभावाच तत्र सत्त्वजातिसभव इति वाच्यम् । सत्सदिति प्रतीतिर्हि सत्त्व गोचरयति न तत्र सामान्यलमपि, सामान्यले मानाभावाच प्रत्यक्षस्य नित्यलादिघटिते तत्रासामर्थ्यात् अनुमानादेर्व्याद्वप्रहसापेक्षलेन साध्यप्रसिद्धिविनाऽसभवात् । यद्वा सतो विपरीतमसत् तस्य भावो वैपरीत्यमसत्त्व तस्यापि सुवचलात् प्रतीतेरन्पपादक-कल्पकलेऽनुपपादकलस्य द्रव्यादिमात्रवृत्तिसत्त्वस्येव तदसत्त्वस्य समानलेन वक्तु योग्यत्वात् । ( अथवा ) नतु वैपरीलस्यानु-पपादकतया सत्तासामान्यतुरुपलेऽप्यसत्त्व दुर्वचलादेव न कल्पनीयम् द्रव्यादीनामसत्त्वेऽखिलकार्यकारणभावस्य तदायत्तिन-खिलप्रवृत्तेश्च विलोपापत्तेरित्यत आह—सुवचरवादिति । अनुगतविषयमात्रनिर्वाद्यानुगताकारप्रतीतिविषयस्यैकस्य सर्वानुस्यूतस्य सतो विरुद्धस्रभावानेकवस्तुतादात्म्य हि न भवति पारमार्थिकमित्याध्यात्मिकमेव वाच्यमिति द्रव्यादीनामसत्त्व-मेव सर्वप्रमाणाधिकबलश्रुतिगोचरीकृत सुवचम् । नच कार्यकारणभावाद्यतुपपत्तिरिति वाच्यम् . कार्यकारणभावावच्छेदक-कोटौ सत्त्वस्य गौरवेणाप्रवेश्यलात्, न्यायमते तस्याव्यावर्तकलात्, वेदान्तमतेऽसभवाच कार्यकारणयोरसत्त्वेऽपि क्षत्य-भवात् , नहि पूर्वकालवृत्तित्वमपारमार्थिकल च विरुद्धम् । प्रवृत्त्यादिरप्येतेन समाहित । नचाशामोदकतृप्तानामुपार्जित-मोदकतृप्ताना तुल्यरसवीर्यविपाकाद्यापत्तिरिति वाच्यम्, सत्त्वाविशेषेऽपि सर्वसात्सर्वकार्यापत्तिस्तव मते यथाऽवान्तर्भेदकल्प-नया वार्यते तथाऽसत्त्वाविशेषेऽपि तैरेव कल्पिते कार्यकारणगतमेदैरस्मन्मतेऽपि सा वार्यत इत्युपार्जितमोदकात्तत्सदृश-मेव रसवीर्यादिकमाशामोदकाच तादशमेव तदिति दोषाभावात् । यद्वा सत्सदितिप्रतीतेरनुगताकाराया द्रव्यादिनिखिलपदा-र्थावलम्बन्या यथैकसत्खरूपवस्तुगोचरत्व विना नोपपत्तिरिति तया सत्खरूपत्वस्य सुवचत्व तथावश्यकैकसत्खरूपतादा-त्म्येन सर्वसत्त्वप्रतीत्युपपत्तौ जपालौहिसेन स्फटिकारुण्योपपत्त्या तदसत्त्ववत् द्रव्यादीनामसत्त्वमपि तयैव प्रतीत्या सुव वामिखात्र तात्पर्यम् । संबन्धमेदस्येति । द्रव्यादित्रये समनायस्य जालादावेकार्थसमनायस्य सत्त्वसबन्धले सबन्धमेद-खस्येखर्थ । स्वक्रपमेदस्य चेति । द्रव्यादौ सत्तासामान्यस्य सामान्यादाविखत्वस्य विषयते तयो खरूपमेदस्य चेखर्थ । नचासु सर्वेत्रैवास्तिलसीव विषयलमिति न रूपमेद इति वाच्यम् , निलद्रव्यस्य समवायेन गुणादीना च संयोगे-नावृत्तिलेन सर्वसाधारणैकास्तिलस्यामावात् । नच काळिकविशेषणतयास्तिल सर्वसाधारणमिति वाच्यम्, सर्वेषा जन्या-नामेककालावृत्तित्वेन निरूपककालमेदेन तद्भेतस्यावश्यकत्वात् । नच महाकालवृत्तिसमेव तथास्त्वित वाच्यम्, उपाधिव्यति रेकेण महाकालविषयिण्या प्रतीते खरसतोऽभावात् इदानीमस्ति तदानीमस्तीलादेरेव प्रतीतेरानुभविकलात् तत्र चोपा-धिमेदेन भिन्नानामेव कालवृत्तिलानामवगमादिति भाव । जातिमात्रोच्छेद्प्रसङ्गादिति । ननु कार्यकारणभावाव-च्छेदकतया द्रव्यलसयोगत्वादे पृथिवीलगन्धत्वादेश्व विद्विरिति कथ जातिमात्रोच्छेद इतिचेश्व । पदार्थान्तररूपाया कारणताया अवच्छेदके मानाभावात् । नचावच्छेदकाभावेऽपूर्वगवादौ दुग्धावर्थिप्रवृत्त्यसुपपत्ति , गृहीतकारणताया प्रसा-यकस्य तत्र विरहादिति वाच्यम् , साम्नादेरेव तत्र प्रलायकत्वात् । अन्यथा जातेरपि नियतव्यक्षकव्यक्र्याय दुर्प्रहत्वप्रसगात् । नच सम्हादिरेवाननुगत इति वाच्यम्, तेषामपि जातिव्यक्षकखावयवविशेषेणानुगतेन प्रहणात् । नचानवस्थाप्रसङ्ग, अनुगताकारप्रतीतिसिद्धजातिस्त्रीकार एव तत्परिहारप्रत्याशाया अपि समवात् कारणतानियामकतया सिद्धिमिच्छतस्तवैव तत्प्र-सङ्गस्य दुर्वारत्वात् । यदा हि साम्नादिकमनुगत सिद्धाति तदा गोर्लं कारणतानियामकतया सिद्धाति । साम्नादावप्यनुगतो धर्म कस्यचित् कारणत्वस्य नियामकतयैव सिद्धिति सोऽपि धर्मो व्यक्तकनियतधर्मसिद्धधीनसिद्धिक इस्यनवस्थिताया अपे-क्षाया दुर्वारत्वात् । गौगौरित्यनुगताकाराया प्रात्यक्षिकप्रतीतेरन्यतमलेन हि नास्तिगतिरिति तस्या सामान्यसाधकले सिख्यति तत् भेदकूटाविकाप्रतियोगिताकभेदस्वरूपस्य तस्य मेदकूटप्रहसापेक्कवेनातीतानागतगोव्यक्तिमेदस्य प्रसक्षाविषय-लेन तद्विषयत्वासभवात् नियतपूर्ववर्तित्वस्ररूपाया कारणताया सावच्छेकत्वेऽपि कारणतावच्छेदकतया तत्सिद्धिर्जुमिति क्रुप्त तदेव ख्रवच्छेदकतया विषयीकुर्यादिति तन्न सिद्धोत् । नच गौरव बाधकम्, अतिरिक्तजातिकल्पनापेक्षया अखण्डताहश-भेदव्यक्तेरेव खरूपतोऽवच्छेकत्वकल्पनाया तदभावात् । नित्यस्थैकस्थेश्वरज्ञानस्यावस्यके तावद्यक्तिषु विषयन्वे चैकत्वं प्रकल्प्य खरूपतस्तस्यैवावच्छेदकतयाऽनुमितिविषयत्वकल्पनौचित्याद्वा न कारणतावच्छेदकतया तत्सिद्धिसंभव । अनुगताकारप्रतीते-स्तत्साधकत्वेतु भवस्यव तत्सिद्धि । अनुगताकारप्रास्यक्षिकप्रतीतेषकाविषयत्वविषयकत्वासंभवादिति भावः—मेव्धितेति ।

सबन्धिनोभेदनियत समबायादिभेंद इत्युच्यते तद्घटितेखर्थ । नतु कथमेकस्य सर्वाभिन्नत्व तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनि-यमात् द्रव्यगुणादीना परस्परामेदप्रसङ्ग इति बाधकबलादगत्या द्रव्यादिषु सत्त्वधर्मगोचरत्वमेव तस्या वाच्यमित्यत आह— द्रव्यगुणमेदासिद्ध्याचेति । यथैक सुवर्णं कुण्डलात्मक विधाय पुन कटकात्मकं विधत्ते तत्र यत्कुण्डलमासीत् हेम तदेवेद कटकमिति प्रतीला हेमात्मना वस्तुभूतेन कटककुण्डलयोर्वस्तुतोऽमेद , भेदस्तु कल्पित एव हेमलक्पस्य कालत्रया-नुवर्तिलात् विकारस्य कुण्डलादे वाचारम्भणमात्रलात् , तथैव सदात्मना इच्यगुणयोरमेद एव पारमार्थिक तस्मैव कालत्र-यानुवर्तिलात्, द्रव्यगुणादिभेदस्य वाचरम्भणमात्रलात्, इदं च 'तदनन्यलमारम्भणशब्द्।दिभ्यः' इसिंबकरण उपपादितम्, किंच द्रव्य न गुण इति प्रतीति द्रव्यगुणाभ्या भेदस्य प्रतीतेश्व मेंद न गोचरयतीति भेदस्य प्रतीतेश्व ताभ्यामभेदे तयो रप्यभेद । नच ताभ्या भेदस्य भेद प्रतीखन्तरगोचर इति वाच्यम् । द्रव्यगुणभेदेभ्यो भेदस्य खरूपस्य च भेदमगोचर-यन्ला पुनस्तेषा भेदासिच्या सर्वेषामभेद इलानवस्थाप्रसङ्गात् भेदासिद्धिर्विश्रामे तदारभ्येव सर्वाभेदप्रसङ्ग इलादिभेदखण्डन-प्रपन्न खण्डनग्रन्थे प्रपन्नित इति भेदासिद्धाभेदप्रसन्नो न बाधक इति बाधकाभावात् लाघवस्य च सत्त्वात् सति धर्मिणि तेषामभेदो न तेषु सत्त्व नाम कश्चिद्धर्म । नव कि लाघविमित्र बाच्यम् । सत्त्वधर्मकल्पनायामपि सर्वसाक्षिण स्वत्रकाशस्य निखस्येकस्यात्मखरूपस्य सदात्मकस्यानद्यककत्पनीयलेन तेनैव सद्यवहारोपपत्तौ सत्त्वरूपधर्मस्यातिरिक्तस्य तेषु तत्सवन्धस्य च करपनाया गुरुत्वात् तदभावेन लाघवात् सत्त्वरूपधर्मे विनेव सवैवाधावसानतयाऽवाध्यखरूपस्य स्वात्मनेवात्मन सिद्ध-लात् तद्धर्मस्यापि कल्पितलात् । एवसति स्वप्रकाशे सर्वेषा आध्यासिकसबन्ध एव दृश्यत्वोपपत्ति । अन्यथा तद्नुपपत्तेस्त-र्कातपूर्वमत्रोपपादितादिप सलेवाधिष्ठान इदमर्थ इव रजतादे द्रव्यद्रव्यलादीनामपि विशेषणतयैव गोचरलमिति नि प्रत्यृहं सिद्धम् । उपपादित तद्विस्तरेणाद्वैतसिद्धाविति भाव । सत्तापि नासतो भेदिकेखादिवार्तिकविवरणम् । वार्तिक च सामान्यतो भदनिराकरणपरम् । तदुक्तयुके सति सर्वेषामध्यास एव सभवति द्रव्यादिषु सत्त्वरूपधर्मेसति द्रव्यलगुणलादिनाभेद स्यादेवे-खुक्तवार्तिकतात्पर्यमुक्तार्थं इति तदुक्तमिति सुसङ्गतम् । तस्याप्रसिद्धेरिति । तस्यासतोऽप्रसिद्धेरज्ञानात् प्रतियोगिज्ञान-सापेक्ष हि भेदज्ञानम् सन्धामभावो निरूप्यत इति न्यायात् इति न भेदिकासत्तेखर्थ । सद्धर्मस्वास सतो भेदक-मिति । यदोक्त्युक्तरैकस्यैव सतो धर्मा द्रव्यलाद्य तदा कथ भेदका भवेयु तद्धदस्य हि धर्मा रूपरसाद्य कि तस्य भवन्ति भेदका इति भाव । अतएवेति । उत्तर्यके सत्येवैकस्मित्रभेदेन द्रव्यादीना विशेषणले द्रव्यादीनापि सतो भेदाभावादेवेत्यर्थ । यद्यपि तार्किकै कालल कालोपाधित्वरूपमेव सर्वेषा मन्यते तदिष जन्यानामेव तथापि तदेकदेशिमते-नैतत् । निसाना स्तत कालोपाधिस्तविरहेऽप्यनिस्पर्धमीविशिष्टतया तथासम् ॥ १६ ॥ परिच्छिन्नत्वापचेरिति । षसुपरिच्छेदस्य सदन्तरज्ञाननिष्ठभेदप्रतियोगिलसत्त्वेन सत्त्वापत्तेरित्यर्थे । तथासति मिथ्यालं स्यादिति भाव । नन्नस्त शानात्मकल तत् यथा सति घटादीनामध्यासात् सतो घटावात्मकल तथैव शानस्यापि सत्यध्यासात् ज्ञानात्मकल एवसति न परिच्छित्रल ज्ञान न सदिति व्यवहाराभावेन सतो ज्ञानाधिकरणभेदप्रतियोगिलासभवादिखत आह—तचेत्यादि। जडत्वापत्तरिति । किष्पताकिष्पतयोर्वास्तवामेदस्याभावात् ज्ञानान्यलरूपजडलस्य सत्त्वेन सिथ्याल स्यादिति भाव । धास्वर्थस्वास् कियारूपलात् । आरोपमात्र इति । वास्तवपरिच्छेदाभावेऽपि घटादीना तत्राध्यस्तलेन तत्तादारम्येन तद्भीस्य परिच्छेदस्य स्फुरणरूपे सत्यारोप इत्यर्थ । परिच्छेदारोपमुपपादिखेतु शह घट जानामीति प्रतीतिगोचरीभूत सत् शान सिद्धति सा च कथ शानवद्भट विषयमाश्रयमहकारमपि गोचरयन्ती। ज्ञान सत्कुर्यात् विषयादिक चासक्वचैकमाश्रयो विषयो विषयि चाश्रित च भवतीति परिच्छिनमपि वस्तुत एव भवतीति शहा निराकर्तुमुपक्रमते — अहं घटमित्यादिना । शुद्ध हि ज्ञानखरूपकल्पितमपरिच्छित्र तत्खसनेदनसिद्धमेव नास्या प्रतीतेर्विषय निषयश्च वृत्त्यविद्धित्र स च वृत्त-राश्रयविषयाभ्या परिच्छित्राया कल्पिताया धर्मेण परिच्छिदेन परिच्छित्र इति भवति शुद्धे परिच्छेद आरोपित तस्या विष-यश्च नैकोऽपि सन् येनान्यस्यापि तत्त्व स्यात् इत्याश्रयस्य विषयस्य चाध्यस्तल प्रदर्शयिष्यते अहकारस्त्विस्यादिनेति भाव । ननु ज्ञानातिरिक्तज्ञानव्यञ्जकदृत्तिकल्पने तव गौरवमित्यत आह—आत्ममनोयोगस्येति । तत्तज्ज्ञानकारणस्य मिष्रस्यैवा-त्ममनोयोगस्य तव मते सत्त्वेन वृत्तरन्त करणपरिणामस्य तत्स्थानीयतया नास्ति गौरवम् । प्रत्युतानन्तज्ञानप्रागभावष्वसा-विकल्पने तबैव गौरवमिति भाव । ध्वन्यवच्छेदेन शब्दवदिति आससारं शब्दस्य स्थायिलेऽपि तवदच्छेदकस्य तह्यक्षकस्य ध्वनेरुत्परयादिभिर्यथा उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार इलस्योपपत्तिस्तथा ज्ञानव्यज्ञकन्नतेरुत्परयादिभिर्ज्ञानस्य तद्भुपपत्तिः उक्तयुक्तिभि ज्ञानस्य नित्यल एकले च सिद्ध उत्पत्त्यादेरीपाधिलकल्पनाया एव न्याय्यलादित्यर्थ । अहकारसु अहं-प्रस्थयविषयजीवस्त्वस्थं । तस्मिन् सति ज्ञान इस्पर्थ । तदाश्रयतया ज्ञानाश्रयतया । तद्वतीति । अन्त करणवृत्तीसर्थं । नतु सुषुप्तिकाले वस्तुमात्रस्यवास्फरणात् तत्कालव्यावृत्तस्य ज्ञानस्य कृतो न कालपरिच्छित्रलमिस्यत् आह—सुषुप्तावहं-कारेत्यादिना । अन्यथा सुषुप्तावज्ञानस्यास्फुरण इत्यर्थ । सारणं न स्यादिति । अनुभवाभावे सस्कारस्याभावात् । नच सुषुप्तिकालीनस्य ज्ञानाभावस्य मनसा त्वक्सयुक्तेन स्युक्तविशेषणत्या जात्रदायक्षणेऽस्तु प्रलक्षमिति वाच्यम् । प्रति-योगितावच्छेदकह्मेण प्रतियोगिज्ञानस्याभावात्, भावे च ज्ञानसामान्याभावह्मपविषयस्यैवासर्वं स्यात् तदा सुष्ठितिकालस्यावि-

द्यमानलेन प्रसक्षेण तद्वहणासभवात् तथासस्येतावन्त कालमिति स्मरणे तत्कालविषयता न स्यात् । ननु जागराद्यक्षणे द्वित्रिक्षणमध्ये वा ज्ञानाभावानुमिते सस्कारादुक्तस्मरणसुपपादनीयम् अनुमितिरेव वा तथाकारास्त्विस्यत आह—नचो-रिथतस्येत्यादि । सुषुप्तिकालरूपपक्षाज्ञानादिति पक्षतावच्छेदकाज्ञानस्याप्युपलक्षक, तेन सुषुप्तिकालावंच्छिन्नातमपक्षका-नुमानमपि निरस्तम् । नन्वय जाप्रत्काल सुषुप्तिकालविशिष्ट जाप्रत्कालत्वात् मैत्रीयजाप्रत्कालवदिति सुषुप्तिकालानुमा-नम् । नचायजाप्रत्काले व्यभिचार जाप्रत्कालोत्तरत्नेन हेतोविंशेषणात् । नच तस्याप्यस्त्येवान्यदीयजाप्रत्कालोत्तरत्नम् । अन्यरीयसुषुप्तिकालविश्रिष्टलस्यापि सत्त्वात् । यद्यभिमतस्वीयसुषुप्तिकालसिद्धये स्वाश्रयकालाव्यवहितोत्तारलस्वावच्छेदक शरीराविष्ठि प्रत्वोभयसबन्धस्य साध्यतावच्छेदकसबन्धत्व जाप्रदवस्थाया एव पक्षत्वम् । तदा स्वोत्तरत्वस्वावच्छेदकशरीरा विच्छन्नत्वोभयसबन्धेन जाप्रदवस्थाविज्ञिष्टत्वस्य हेतौ विशेषणीयत्वात् । नच जाप्रदव्यवहितोत्तरजाप्रदवस्थाया व्यभि-चार स्रोत्तरत्वस्यैव साध्यतावच्छेदकसबन्धत्वात् हेतौ जाप्रत्कालाव्यवहितोत्तरश्रून्यत्वस्य विशेषणत्वाद्वेति चेन्न । परकीय-सुषुप्तेर्द्वर्महत्वेन हष्टान्तसिद्धे । परकीयज्ञानस्य दुर्महत्वेन तदभावस्य नाडीविशेषमन सयोगस्य वा तस्या प्रसक्षासभवात् सुप्रितिलिङ्गानि जायति मायिके व्यभिचारेणानुमानस्याप्यसभवात् शब्दस्यापि तदुभयपूर्वकत्वेनासभवात् । अथाय काल काल पूर्वक कालत्वादिखनुमानेनैतजाप्रत्कालपूर्वत्वेन गृहीतस्य सुष्प्रिकालस्य भवति पक्षत्वसभव इति चेन्न । एतजाप्रतत्काल-पूर्वकाळत्वस्य स्वीयजाप्रत्काळेऽपि सत्त्वेनावच्छेद्कावच्छेदेन पक्षत्वे बाध सामानाधिकरण्येन पक्षत्वे सर्वत्र सुबुप्तां साध्यासिद्धा-ऽभिमतासिद्धि काळाव्यवहितपूर्वेक इस्पेव साधनेऽव्यवहितपूर्वत्वादे खत्वघटितस्वेनाननुगततया दृष्टान्तपक्षसाधारण्यासभवात् यथाकथचिदनुगतेनाव्यवहितोत्तरत्वससर्गेण कालस्य सामान्यत साध्यत्वे पक्षधर्मत्वमहिम्ना कालविशेषस्य सिद्धावपि काल-त्वमात्रस्यानुमितिविषयस्य पक्षतावच्छेदकत्व उक्तदोषतादवस्थ्यम्, विशेषधर्मस्य चानुमित्या नियन्त्रितविषयिण्याऽविषयी-करणात् । तत्काळत्वेन तज्जाप्रत्काळाव्यवहितपूर्वकाळत्वेन वा पक्षत्व न सभवत्येवेत्युक्तरीतेरप्यसभवात्, अथ कथचित्तेन रूपेण प्रहणेऽपि तस्यैतज्ञाप्रतपूर्वकालाव्यवहितपूर्वकालत्वस्य जाप्रत्युषुप्तिसाधारणस्थूलकालेऽपि सत्त्वेन तत्रा विच्छन्नविशेषण-तया न खीयज्ञानाभावसभव । विशेषणतामात्रेण च साध्यत्वे सुब्रप्तौ ज्ञानसत्त्वेऽपि शरीरान्तरावच्छेदेन तिसद्यार्थान्तरत्व स्यात् । स्वीयशरीराविन्छन्नविशेषणतया साधनेऽपि मूर्च्छासप्रज्ञातादिसाधारणस्थूलकाले तत्कालावच्छेदेन तत्सिद्धार्थान्त-रापत्तिरैव स्थूलप्रषुप्तिकालसमाहकस्योक्तकालासंमाहकस्य सुद्देयस्य चासभव । सूक्ष्ममात्रसमाहकोपादाने सूक्ष्मेऽपि तस्मिन् तदितरस्मिन् साध्यासिद्धि एतावन्त कालमित्याकारकानुपपत्तिश्च । नच स्थूल एव सुषुप्तिकाले मूर्च्छादिसा वारणे ज्ञानाभावसि-द्धावप्युक्तपरामशेख ज्ञाने सर्वकालानतुस्यूतत्वस्य चोपपत्तस्तदेवास्त्वित वाच्यम् । सुष्रतौ ज्ञानसत्त्वेऽपि मूर्च्छाकालावच्छेदेन मूर्च्छाकाळे ज्ञानसत्त्वेऽपि सुषुप्तिकालावच्छेदेन वा ज्ञानाभावसभवेन सुषुप्तिमूर्च्छयोस्तस्य तिष्वथायकत्वाभावेनाप्रयोजकत्वात् । अथाखु कथचित्पक्षस्याभिमतस्य प्रतिदिक्तथाप्याह—लिङ्गासभवाचेति । अस्मरणादेरिति । अस्मरण ज्ञानवत्तया स्मरणविषयत्वाभाव तस्य ज्ञानकाळेऽपि ज्ञानाप्रत्यक्षे संस्काराभावेन सत्तया व्यभिचारित्वम् , सुष्ठप्तिकालस्यापि आन्त्या ज्ञान-वत्तया प्रहणे स्मरणविषयत्वसभवेनासिद्धरपि । आदिपदात् ज्ञानवत्त्वप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावपरिप्रह । तत्र यदि खपर-साधारणस्युतिप्रमाविषयत्वसामान्याभावो हेतुस्तदा परकीयज्ञानविषयत्वसन्देहेन सन्दिग्धासिद्धि । यदि स्वीयस्प्टलादिविषय-तदापि काळान्तरे स्पृखादिखदेहात् सदिग्धासिद्धि । तत्काळीनस्पृखादिविषयत्वाभाव उत्तरकाळे ज्ञानवत्तया निश्चिते तत्कालीनस्मृखविषयत्वनिश्चयेन व्यभिचारनिश्चय एव, अनुकूलतर्कविरहेण संदेहोऽपि व्यभिचारस्य दूषक एव किमु वक्तव्य निश्चयस्य तत्त्व इति । अय कालो ज्ञानानधिकरणकालोत्तर ज्ञानानधिकरणकालाव्यवहितोत्तरो वा स्मर्णानधिकर-णत्वात् सुषुप्तिकालो वा ज्ञानानधिकरण स्मरणाव्यवहितपूर्वत्वश्चन्यत्वात् स्मरणपूर्वत्वश्चन्यत्वातः विषयसबन्धितया स्मरणान विषयत्वाद्वेत्यादीन्यप्यनुमानान्यर्थान्तरव्यभिचारसदिरधातिज्ञादिभिर्निरत्तानि । तथाहि प्रथमानुमाने सुबुप्तेर्ज्ञानाधिकरण-रवेऽपि स्मरणानिषकरणजागरक्षणस्य ज्ञानानिषकरणमूर्च्छाद्यत्तरत्वेन साध्यतिस्त्रार्थान्तरता ज्ञानािषकरणकालोत्तरत्वग्रुन्यत्वस्य साम्यत्वे च बाध एव । द्वितीये ज्ञानाव्यवहितोत्तरसस्कारक्षणे स्मृयनिषकरणे व्यभिचार । तृतीये ज्ञानोत्पत्तिक्षणे स्मृत्यव्यव-हितपूर्वेलग्रन्य उपेक्षाज्ञानाधिकरणक्षणे च व्यभिचार । चतुर्थेऽसिद्धिरेव । पत्रमे ज्ञानमात्रस्य स्वाधिकरणकालविष्यत्वे काळस विषयसबन्धितया नियमेन स्परणे च मानाभावात् प्रत्युत न स्परामि कदा दृष्टमित्यनुभवात् ज्ञानाधिकरणक्षणस्यापि तादशस्मरणाविषयत्वेन व्यक्षिचार इति । सुषुप्तिकाल ज्ञानाभाववान् ज्ञानसामम्यभावात् इलानुमान दूषिवतुमाह—ज्ञान-सामम्यभावस्येत्यादि । सामम्या फलैकसमधिगम्यत्वेन तद्भावस्य फलाभावज्ञानेन ज्ञेयतया प्रकृतानुमानेन ज्ञानामा-वनिर्णये सामम्यमावनिर्णय सामम्यभावनिर्णये च ज्ञानाभावानुमानमिखन्योन्याश्रय इति भाव । अत्रोत्पन्नपुनरुत्पत्त्यदशेनात् ज्ञानक्षणस्य ज्ञानसामम्यनधिकरणत्व वाच्यमिति व्यभिचारोपि दोष । ज्ञानसामम्यव्यवहितोत्तरत्वग्रून्यत्वस्य हेतुत्वे त्वन्यो-न्याश्रय एव । एवच सुषुप्तौ ज्ञानाभावासिच्छा पूर्वोक्तयुक्तिभि सतो ज्ञानात्मकत्व ज्ञानस्य निखत्वमेकत्व च निरपवादं सिख्यति । किंच सामम्यभावेन ज्ञानाभावसिद्धि जन्यज्ञानस्यैव बाधिका स्यात् साक्षिज्ञान च नित्यमेव सुपुप्ती हि वर्तते । अज्ञानभानप्रतिबन्धकागन्तुकबाह्यान्तः करणभानसामग्रीविरदृमात्रेणाज्ञानसबन्धितया स्फुरणमात्रमिति नानुमानेनोक्तसिद्धि-

प्रतिरोध । अज्ञानभान सुब्रप्तौ प्रतिपादितसपपादयन् घटादेविषयस्य कल्पितत्वसाह—एवं घटादिविषयोऽपीति । यथा आश्रयतया प्रतीयमानोऽहकार सति स्फरणरूपे कल्पित एव विषयतया प्रतीयमानो घटादिरपीखर्थ । अज्ञानाव-स्थाभासक इत्यत्र हेतु —प्रागज्ञात इति । यद्यज्ञाततया साक्षिणा न विषयीकृत स्थात् प्रागज्ञात इति परामशों न स्थात् । यथा प्राग्दष्ट एव घटे यो मया प्राकृ दष्ट स एवेदानीं दष्ट इति नादष्ट इति भाव । अज्ञातस्य ज्ञाताद्धेदेऽज्ञातावस्थाभासके स्फुरणे किल्पतल न स्थादत उक्त-यः सपनेति । कल्पितले हेतु -ज्ञात इति । कल्पितल विना ज्ञातलानुपपत्ते । आध्यासिकतादात्म्यातिरिक्तस्य ज्ञानज्ञेयसबन्धस्यानिर्वाच्यलात् । ज्ञानेऽध्यास विना तेन सह तादात्म्यायोगात् । सदशे हि कल्पितल प्रागेवोपपादितमितीयमपि कल्पना न ततोऽन्येति बोध्यम् । नन् खरूपेणैव घटादीना ज्ञानेन प्रमाणव्यापारे सति महणम् नहि तस्य प्रागज्ञातत्वमपि तेन गृह्यत इत्यत आह—अज्ञातज्ञापकरवं हीत्यादि । अत्राज्ञातत्व नोपलक्षण तथासत्यज्ञातत्वाशस्य ज्ञापकघटकज्ञानेनासबन्ध स्यात् स्मृतिरपि प्रागनुभवात् अज्ञातो यो घटस्तद्विषयिणीति प्रमा स्यात् । विशेषणले चाज्ञानलस्य ज्ञानसबन्धात्स्मृतिस्थले साक्षिणा विषयस्य ज्ञातलेनैव प्रहात् । स घट इति य प्रागतु-भूत स इखर्थ इति न सा प्रमा । अनुभवस्थले हि साक्षिणा प्रागज्ञातलेनैव विषयो गृह्यते अय घट इति । घटमहमनु-भवामि प्रागज्ञात घट पर्यामि अनुमिनोमि इलावर्थं इति भाव । साक्षिण स्फरणस्यैवाज्ञातल्याहकलसुपपादयति — अञ्चातत्वं चेत्यादिना । तज्ज्ञनोत्तरेति । प्रसक्षस्य विद्यमानावभासकतया चाध्वषादिज्ञानकाले सतोऽज्ञानस्य तद-विरोधितया पश्चादिप तेन तदपसारणासभवादिति भाव । धारावाहिकेति व्यभिचारज्ञानसौळभ्याय तत्र साध्याभावस्य प्राग्ज्ञातलस्येदानीं ज्ञातलकपहेतोश्च प्रहात् । व्यभिचारस्य व्यवहितानेकज्ञानस्थळेऽपि भवस्येव । अनुमानस्वीकर्तृमते साध्यस्य प्राग्ज्ञातलाभावरूपलात्, अज्ञातलस्य भावस्यानभ्युपगमात्, तेन प्राग्ज्ञातलस्यैव सत्त्वेन साध्याभावासत्त्वाद्यभिचारा-सङ्गतेर्नावकाश इति भाव । प्रकारान्तरेण साक्षिणाऽज्ञातलप्रहणसुपपादयति—नचाङ्गातावस्थेति । प्रसक्षज्ञान प्रति विषयस्य तत्सिशकर्षस्य वा हेत्रल सर्वसमत तत्र ज्ञातस्य हेत्रल आत्माश्रय तेनैव हि ज्ञानेन तस्य ज्ञातल ज्ञातत्वे च पूर्वसतो ज्ञानात् ज्ञानमिखज्ञातस्यैव ज्ञानप्रति हेतुलम् तन्त्राज्ञातस्य धर्मिणो ज्ञानाभावे कथ प्राह्य अप्रहणे च न प्रामाणि-कम् । नच प्रसक्षेण यहीते घटे पश्चाद्भेत्वज्ञानमिति वाच्यम् । नहि तज्ज्ञान प्रसक्ष हेतोरज्ञातावस्थापन्नस्य विषयस्य धर्मिणोऽभावातः । अनुमान तः अनुकूलतर्कान्गृहीतहेलमावादसभवि । नच तद्यक्तिलमेव जनकतावच्छेदकम् तेनैव च रूपेण सत्त्व ज्ञातत्व चापेक्षितमिति प्रत्यक्षानन्तर प्रहणे न क्षतिरिति वाच्यम् । अन्वयव्यतिरेकप्रहसहकारेणैव प्रत्यक्षेण हि ग्रहण तौ च पूर्वकाले तद्यक्त्यसत्त्वे प्रसक्ष्यक्त्यभाव पूर्वकाले तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमिति ज्ञानात्मकौ । नहि तेनैव प्रसक्षेण प्राककाळसबन्धितया शक्यते गृहीतम् तद्यक्तिज्ञीनान्तरं च तस्या नास्खेव प्राक् प्रथममेव हि तत्प्रस्वश्वमिस्यवश्यमञ्चातत्वेन प्राक्षालसत्त्रया प्राहकोऽभ्युपेय साक्षीति भाव । पुनरज्ञानप्रहणे प्रमाणान्तरमाह—घटमह न जानामीत्यादि । च्याप्तिस्मरणशब्दज्ञानायभावेऽपि जायमानस्य सार्वजनीनस्य प्रत्यक्षरूपस्य घटमह न जानामीत्याकारस्य साक्षिरूपत्वमज्ञान-विषयत्व च विना नास्त्येव हि गति । घटज्ञानाभावविषयकत्वे प्रतियोगितावच्छेदकरूपेण प्रतियोगिज्ञानस्य तत्र कारण-त्वेन तत्सत्त्वे घटज्ञानस्य सत्तया विषयस्यैवाभावेन प्रत्यक्षासभवात् । साक्षिज्ञान ह्यज्ञानसबन्धितया सर्वं गोचरयत् तत्स्वी-कृतमखिलप्रमाणमर्यादाविवर्तिसर्वानुपपत्तिपरिहारक्षमरूपमिति न तत्र काप्यनुपपत्ति । कोऽविभारो ह्यनुभवस्य स हि सार्वजनीन कदर्थनामसहमान किं न साधयेदिति भाव । अन्यथेति । अज्ञाते चिति सद्भे घटादीनामकिष्यतल इखर्थ । घटादेर्जेडन्वेने यादि । यस्यानावृतावृत्रख्यो भवति विशेष तत्रैवावरण कल्प्यमान भवति कार्यकारि, यथ प्रवीपे प्रकाशके सत्यावरणे घटादेरमान तदभावे मान पटादावावृतानावृतत्वयोरपि न भवति कश्चिद्विशेष तथा स्फरण एवानाषृताष्ट्रतत्वयो घटादीना भानाभाने इति चैतन्यस्पैनाष्ट्रतत्व प्रकाश म्लात् । नच सत्यपि प्रदीपे घट भावृते भवत्य-भान तस्मिन्ननावृते भानमिति दश्यत एव विशेष इति वाच्यम्, घटावच्छेदेन प्रकाशकप्रदीपान्त करणाद्यावरकरवेनैव हि तन्नापि भानाभानरूपो विशेष कथमन्यथाऽपवरकावृते घटेऽपवरकमध्यस्थेन घटमहण बहि स्थेनाम्रहण घटस्यावृतत्वविशेषात् प्रदीपान्त करणे हि केचिदावृते केचिदनावृत इति प्रविशेषयोर्प्रहणायहण उपपन्न इति । जडत्वेनाप्रकाशकत्वेन घटादीना प्रकाशिकरोध्यज्ञानुरूपावरणविलक्षणस्वन्थस्याञ्चातुलप्रयोजकस्याभावात् । अज्ञातलस्य तदभावेनाज्ञातो घट इत्यज्ञातलभान-स्यानपपत्तिरत्यर्थः । खाध्यस्तेनाज्ञानेनाज्ञाते सति स्फ्ररणे घटस्य यदा कल्पितत्व तदा तत्तादारम्येन सत्त्वतद्भानवद्ज्ञातल-तदान घट उपपश्ते प्रमाणेनापनीते चावरणे स्फ्ररणतादातम्याभिव्यक्तेर्भातत्व चेति भाव ॥ एतेन श्रूखा सखस्यानन्तस्य महत प्रतिपादनेनेखर्थ । नवैवसत भवति शत्य सत्तारहितमिति भाव । युक्तिमप्याह—निरिधिष्ठानेत्यादि । एतेन नित्यस्य स्फरणस्य सर्वोधिष्ठानस्य सिद्धोल्यर्थ । क्षणिकतावादे सर्वं क्षणिकमप्युपगतमेकस्यापि स्थायित्वे तिचारस्तमिति भाव । तत्किमन्यस्य क्षणिकत्वमभ्यपेयमित्यत् आह-अबाधितेत्यादि । सर्वस्य क्षणिकत्वे पूर्वापरान्वयिधर्माभावेन साजात्विषयत्वस्यासभवादिति भाव । अन्यदृशान्यसारणातु १पचेश्वेति । अन्येन दृष्टस्यान्यपुरुषेण यत्सारण तस्या-नुपप्तिरिखर्थ । आलयविज्ञानस्यापि क्षणिकतया द्रष्टुस्मर्त्रोरैक्यासभवात् । तथासति चैत्रद्रष्टस्य मैत्रेणापि स्मरण स्यात् ।

नच कारणगतवासनाया काये सकमान्न दोष । मातृदृष्टस्य पुत्रेण स्मरणप्रसङ्गात् । नचोपादानोपादेयभावो नियामक खन्मते तस्य दुर्वेचलात् कार्याधारस्य कार्यानुस्यृतस्य वा कारणस्योपादानलात् निरन्वयध्वस्तस्य पूर्वालयविज्ञानस्योत्तरप्रति तत्त्वासभवात् । नच साजात्य नियामक, तस्य पूर्वापरक्षणसबन्धिलेन स्थायिलापत्या लयानभ्यपेयलात् । नच विक्रिप-तेन धर्मेण विशेषिताद्वास्तविककार्यसपत्ति सत्त्वेन क्षणिकलाभ्यूपगन्तुस्तव युज्यते । अथैकसन्तानपतिताना अनुभवविशि ष्टालयविज्ञानक्षणादुत्तरोत्तरमतिशयविद्याष्ट्रयविज्ञानोत्पत्तिक्रमेण स्मरणविद्याष्ट्रालयविज्ञानक्षणोत्पत्तिरूपपद्यते । नचैवमनन्ता प्रामाणिकसंस्कारकल्पनागौरवमपि खलक्षणस्य विलक्षणस्य धर्मिधर्मभावानापन्नस्यैव खीकारात् । अनुभवस्मर्णे अपि न तयो खरूपातिरिके धर्मधर्मिभावस्य विकल्पमात्रलादिति चेन्न । सन्तानैक्यस्यानगतवास्तवधर्भविना वक्तमशक्यलात् । घटानु-भवविविष्टालयविज्ञानक्षणोत्तर चैत्रीयालयविज्ञानस्येव मैत्रीयालयविज्ञानस्याप्युत्पन्नलाविज्ञेषेण सारणप्रयोजकातिशयितरूपस्य कुतो नोत्पत्तिरित्यस्योत्तरियतुमशक्यत्वात् कार्यकारणयोरेकदेशताया सर्वत्रैवाभावेन तयोर्देशमेदान्न कार्यकारणभाव इत्य-स्यापि वक्तुमशक्यत्वात् पूर्ववर्तिताया सर्वेत्रैव समानलात् । नच स्थैरें सामध्यासामध्येरूपविरुद्धधर्माध्यास इति वाच्यम् । अङ्कुरजननसमर्थे तदसामर्थ्यानभ्युगमात् । कार्योपधानविलम्बश्च सहकारिसमवधानविलम्बेन ह्युपपादनीय पूर्वभावनिय-मादेककार्यनिरूपितादेक विना परस्य कार्योपधायकलाभावरूपसहकारिलप्रयोजकादतिरिक्तस्योपकारस्यानभ्युपगमेनोपका-रानुपकारविकल्पप्रसिक्तोपकारधाराकल्पनाप्रयुक्तानवस्थाया अपि हि नावकाशोऽधिकमात्मतत्त्वविवेकादावनुसन्धेयमिति ॥ १७ ॥ अन्वक्षविनाशादिति । प्रसक्षविनाशादिसर्थ । अपरोक्षा इति । जायति स्थूलस्य अह गौर इसादि-प्रस्थाविषयस जाप्रत्सप्रयोरह सुखीत्यादिप्रस्यक्षविषयस सूक्ष्मस्य लिङ्गशरीरस्य सुषुप्तौ कारणशरीरस्याविद्यात्मन न किन्वि-द्वेदिषमित्यादिपरामर्शहेतुसाक्षिप्रत्यक्षविषयत्वमस्तीति सर्वेषामपरोक्षतः बोध्यम् । यद्यपि'दिह उपचये' इति धातोर्देह इति तथाच उपचितरूपलादिसेव वक्तुमुचित तथापि उपचयस्यापचयनान्तरीयकलात् उपचितापचितरूपलादित्युक्तम् । देह-शब्दस्य शरीरे रूढलेऽपि योगप्रदर्शनमन्तवत्त्वहेतुतया बोध्यम् । स समष्टितया हिरण्यगर्भ समध्यभिमानीश्वरकोटिप्रविष्ट विशिष्टचैतन्यघटकतया हिरण्यगर्भपदप्रतिपाद्यो लिङ्गदेह प्राणपञ्चकेन्द्रियदशकमनोबुद्धिसङ्घातात्मक प्राणायत्तलात्कियाया कियानुकूलकाक्ति प्राण इति कार्यकारणयो शक्तिशक्तिमतोरेकलाभ्यवसायात्कर्मात्मकलेन कियाशक्तिमात्रमादायेति सङ्गतम् । कर्मात्मकलेनेत्यस्य उक्त इत्यत्रान्वय । एवमग्रेऽपि । वस्तुन खरूपनिरपेक्ष नामैव प्रथम मन परिणामज्ञानारूढ सद्भवति किल्पतमिति विषयविषयिणो कल्प्यकल्पकयोर्वा वृत्तिवृत्तिमतोश्चामेदाध्यत्रसायाचामात्मकलेनेति सङ्गतम् । मनसा भानद्वारा परिकल्पिते च नाम्नि नि खरूपस्य तुच्छस्य नाम्नोऽभावात्तदपेक्षित तदर्थभूत वस्तुन खरूप कियाशक्तेरपि वस्तु-खरूप एव कियोत्पादकलेन तदपेक्षितमि पूर्वपूर्वसंस्कारानुसारेण कृतिपरिणामिन्या बुख्या निष्पाद्यत इति ज्ञानिकयाशक्ति-मदुभयाश्रयतया रूपनिष्पादकलेन तदुभयापेक्षिततया कार्यकारणयो रूपकृत्यो वृत्तिवृत्तिमतो कृतिबुद्धोरमेदाध्यव-सायाद्भ्पात्मकतयेखादिसङ्गतम् । एवच वृहदारण्योक्तकर्मादिपदत्रय कियाज्ञानशक्तिकर्तृत्वरूपधर्मत्रयविद्योष्टपर्मित्यभि-प्राय । यावद्विकार त्विन्यादि शारीरकसूत्रम् । तत्र ययद्विभज्यते तत्सर्वं विकारात्मक यथा लौकिक द्धिदुरधादिक एवमाकाशादिकमि । यह्नोकसिद्धोत्पत्तिविनाशरहित तदिप विभज्यत इति विकारात्मक यतश्च विकारात्मक अतोऽनिख-मिति निर्णातमिति निर्खलव्यवहारस्य यानत्काळमाविलरूपगौणनिखलविषयते हेतुतया तत्त्यायोपन्यास । शास्त्रारम्भ-वैयर्थादिति । सर्वमेव शास्त्र देहिन इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहाराय तत्तत्त्वज्ञानाय चारब्ध तस्यैवालीकेले भवति हि व्यर्थिम-त्यर्थ । तथाच वस्तुपरिच्छेदा दुःपरिहर इति । देहिनि प्रमाणस्यावश्यवक्तव्यत्ने सस्येकस्य प्रमाणप्रमेयोभयतासंभवा-त्तरप्रमाणे ततो मेदास्यावश्यकलात् तिषष्ठमेदप्रतियागिलकपवस्तुपरिच्छेदो दु परिहर इसर्थ । शास्त्रयोनित्वादिति शारीरकस्त्रम् । तेनात्मनो वेदप्रमाणकल' वेदकारणल च निर्णीतम् । तथाच प्रमाणप्रमेयभावस्य कार्यकारणभावस्य च मेदाधिष्ठितलाहु परिहरो वलुपरिच्छेदो न्यायसिद्ध इति भाव । स्वभानार्थ न स्वभावस्थापेक्षेति । स्वभाने स्वभा-स्यापेक्षाया यद्यप्यन्योन्याश्रयो नास्ति द्वयोरप्यज्ञातयोरेव भासकलोपगमात् तथाप्येकनिरूपितभास्यलभासकलयोविरुद्धयो प्रसङ्ग स्यादिति न स्वभास्यापेक्षोपेयेति तथोक्तम् । तथाच प्रमाणजन्यप्रमितिविषयसामावान प्रमेयत्वमिति भाव । किरिप-तवृत्तिविशेषापेक्षेति । ब्रह्माकारवृत्तिविशेषद्वारैव शास्त्रस्याज्ञाननिवर्तकलेनापवर्गरूपपुमर्थसाधनत्वेन सप्रयोजनत्व, वृते-रसत्त्वे च शास्त्रस्य नि प्रयोजनत्वमेव स्यात्, सत्त्वे च परिच्छेद आत्मनो दु परिहर इस्रत उक्त किएतेति । तथाचा-ज्ञाननिर्हात्तं प्रति वृत्तेगौरवेण सत्त्वविश्विष्टत्वेन न कारणत्व अपितुः ब्रह्माकारवृत्तिविश्लेषत्वेनेव । तथासति तस्या किल्पतत्वे-प्यदोष कल्पितस्य च न परिच्छेदकलमिति भाव । वृत्तिविशेषोत्पस्यर्थशास्त्रारम्भ इति । अद्वितीयब्रह्मात्मगो-चरनिर्विकल्पकत्व वृत्तौ विशेष । शब्दादिप निर्विकल्पकाभ्युपगमात् । तादृश च निर्विकल्पक न तत्त्वमस्यादिशास्त्राद्-न्यत । नापि तिन्निर्विकरपकभिन्नात् निवृत्ताशेषाविद्यातत्कार्यतया प्रकाशमानपरमानन्दात्मकापवर्गलक्षणपरमपुरुषार्थाधि-गतिरिति शास्त्रस्यार्थवत्त्वेन न तदारम्भवैयर्थ्यम् । नच तादशयृतिविषयत्वात्प्रमेयत्वमात्मन इति वाच्यम् । वृत्तावप्रकारी-भूतापि हि वृत्ति खनिषयमुपहितं करोतीत्युपहितस्मैन वृत्त्याऽद्वितीयपरमात्मखरूपस्य विषयत्वाषा शुद्धस्य प्रमेयत्व न वृत्ते-

निर्विकल्पकलहानि अज्ञानादिनिवर्तकले च तस्या प्रयोजकमद्वितीयलादिविशिष्टज्ञानादिचिटतोक्तवाक्यानिष्पदितसामग्री-प्रयुक्त विलक्षणविषयकलमेवेति भाव ॥ स्वतः सर्वदाभासमानत्वादित्यादि । तुच्छले हि विकल्पमात्रविषयलम-प्रकाशमानल वा प्रयोजक न प्रमाणागृहीतलम्, अनवस्थाभयेन कुत्रापि प्रमाणविश्रामे तस्य तुन्छलापत्या सर्वस्य तथा-लापातात् ब्रह्मणस्तु प्रमाणागोचरस्वापि सद्भूपताया खतो भासमानस्य शब्दज्ञानातुपाती वस्तुग्रुत्यो विकल्प इति लक्षण-लक्षितविकल्पर्गोचरलासभवात् अप्रकाशमानलासभवाच जडाया वृत्ते विषयप्रकाशकलासभवेन प्रकाशरूपैकसद्भपवस्त परागेण तस्यास्तिकवर्तितावरणिकतो वा विषयप्रकाशस्याभ्यपेयत्वाच न चिद्रपस्यात्मनस्तुच्छलसभव इति भाव । नतु सप्रकाशसेऽपि स्वरूपसेव प्रकाश नाद्वितीयसादे तदर्थमेकमेवाद्वितीयमिखादिश्रते प्रमाणतयाऽऽदरणीयसात् तस्य सरनमानरयक्तमिस्रात्मन परिच्छेदो दुष्परिहर इस्रत आह—तथाचैकमेत्रेत्यादि । प्रमाणाविषयसेऽप्यतुच्छल इति तथा चेलासार्थ । प्रमाणविषयलेनैव सत्त्वे यक्षानुरूपो बलिरितिन्यायेन प्रमाणसापि सत्त्व स्यात् तथासति परिन्छेदो दुष्परिहर स्यात् एव प्रमाणस्य सत्त्वावस्यकले सजातीयद्वितीयराहित्यरूपामुख्याद्वितीयल्वबोधकतयैकमेवेत्यादिश्चतेरुपपादनीयल च स्थात् । स्त्रप्रकाशतया तथात्वे प्रमाणसत्त्वस्थानावश्यकलात् अद्वितीयलादेर्पि स्वरूपभृतस्यैव सत्यसात् प्रतियोगिविशे-वितात्मना तु व्यावहारिकतया व्यावहारिकत्वस्यैव प्रमाणेऽपेक्षितत्नात् अद्वितीयपदमुख्यार्थत्यागे बीजाभावेन स्वप्रमेयातु-रोधेन खलरूपसापि कल्पितलसैवाभ्यपेयलाद्भवति परिच्छेदस्य परिहार इति भाव । नतु 'सस्य ज्ञानमानन्द ब्रह्मे'ति श्रुते सखरनेऽपि नास्या प्रमेयबाघ तथापि ब्रह्मण सखलादौ क्षत्यभावादिति चेन्न । इद हि महावाक्यमस्य सत्यपदार्थ-निर्वचनपरमित्रम वाक्य 'यत्किंचन सत्य चानृत च तत्सर्वं सत्य' मित्यादि तच ध्रुते सत्यत्वे नोपपद्यते सत्ययोरेक्यासभवात् किरिपतत्वे चाविष्ठानातिरिक्तसत्ताभावेन तदुपपत्तिरिति । तथाहि यत्र जिल्लासोरित्यादि । यत्र यद्विषय इत्यर्थ । जिज्ञासोरिखनेन ज्ञानानुकूलचक्षरुन्मीलनादिव्यापारसत्त्वमुक्तम् । तथाच तद्गोचरजिज्ञासाप्रयुक्ततज्ज्ञानानुकूलव्यापारे सति तद्रोचरसशयादीना यदा यत्परुषस्याभावस्तदा तस्य तद्रोचरसशयादिविरोधिज्ञानमिति फलितार्थं । तेन सुषुप्तौ पदार्थान्तर-व्यासक्तचित्ते च न व्यभिचार । ज्ञानसुखादे सर्वस्यात्मार्थत्वेन घटादिजिज्ञासाक्षणेऽप्यस्खेवात्मजिज्ञासा तज्ज्ञानानुकूला-न्त करणव्यापारश्वेति सर्वेदैव तथाविघक्षणे आत्मगोचरसशयादीनामभावेनात्मन प्रमाज्ञानसिद्धि अतश्व कदाचिदपि तद-भावस्य प्रामाणिकत्वे खप्रकाशत्वमशक्य स्यात् आत्मज्ञानासत्त्वविरोधादिति निरस्तम् । सतिचैव कल्पनालाघवेन सिद्धे ज्ञानानुकूळतयाऽभिमते व्यापारेऽन्यथासिद्धत्व ज्ञानस्यात्मखरूपानन्यत्व च सेत्स्यखनायासेनेखभिप्राय । तद्गोचरप्रमायास्तद्वि• शेष्यकान्यप्रकारिकाया अन्यविशेष्यकतत्प्रकारिकायाश्च सत्त्वेऽपि तद्गोचरसशयादेरुक्तविषस्य सत्त्वसमवाद्क्तव्याप्तेरप्रयोजकत्व स्यात् अत प्रमाविशेषण तद्विरोधीति ॥ आत्मनि चाह नाह वेति न कस्यचित्सशयः नापि नाहमिति विप-र्थय इति । नतु सञ्चयस्य किंचिद्धर्माविच्छन्नविशेष्यतानिरूपितकोटिताख्यविषयताकलनियमात् अहमर्थतद्भेदयोरहन्लतद-भावयोर्वा कोटिखसभवेऽपि तन्निरूपितविशेष्यसस्यानविकान्नित्वेन कथमुक्तस्य सशयत्व सशये धर्मितावच्छेदकप्रकारक-ज्ञानस्य हेतुलादेव नाहमिखेतावन्मात्रस्य कथ विपर्ययलम् तस्याहमधैमेदमात्रावगाहिलात् प्रमेयमेदादिवत्तस्याप्रसिद्धि विरहेण मेदेऽहमर्थविपर्ययत्वासभवादितिचेन्न । इदलावच्छिन्नविशेष्यकस्यायमह नवेत्यादिसरायस्यायमह नेति विपरीत-ज्ञानस्य विवक्षितत्वात् । यथा ह्यय पर्वतो न वेत्यादिसदेहेऽय पर्वतो विह्नमान् नवेति सदेहोऽय पर्वतो विह्नमानित्यादिनिर्ण यश्व न जायते यदा तु जायते तदा नास्त्यक्तसशय इत्यवसीयते तथाह जानामि सुखी दु ख्यह सपापो नवेत्यादिनिणयसश-यानामास्त्रप्रावस्य सर्वदानुमवादयमह नवेत्यादिसशयस्याभाव एवावसीयते । तत्प्रयोजक च तद्विपरीतज्ञानमयमहिमत्यादि-प्रसक्षेद्रन्तादिसामान्यधर्माविच्छित्रविशेष्यकाहन्तप्रकारक सर्वदास्तीत्यपि निर्णायते । अहमिखेतावज्ञान तु न कस्यापि संश्वयादेविरोधि । यथा चाहमिलस्य सर्वदा समव तथायमहमिलादेरपि सामम्या अधिकाया अनपेक्षणात् स्वगतेदन्त-स्याह्रन्खवत्सदा प्रत्यक्षत्वात् । यत्तु अहमर्थस्थळेऽहमिखेतावन्मात्रस्याह्न्खप्रकारतानिरूपितानविज्ञन्नाहमर्थनिष्ठविशेष्य-ताकस्यापि विरोधित्व तस्याभावेऽहमर्थंनिष्ठनिरविच्छन्नविशेष्यताकाहन्खतद्भावकोटिताकत्वेनाप्यभ्यूपगम्यमानस्य सशयस्या-हमर्थनिष्ठनिरविक्विविशेष्यताकाहन्साविक्विक्रमेदप्रकारताकविपरीतज्ञानस्यापि वा भवेत् सभुदय इति विरोध्युक्तज्ञानस्य सर्वदा सत्त्वकल्पनमिति । तन्न, बाह्यपदार्थे ऋप्तेनेत्यादिशन्थिनरोधात् । उक्तज्ञानस्य निरोधिताया द्वितीयस्य सशयरूपताया अक्कुप्तत्वेन तत्कल्पनस्यानीचित्यात् । खय तथाभ्युपगतवतस्तथोक्ते विरोधस्य दुष्परिहरत्वादिति । अथोक्तविरोधिज्ञानस्य सर्वेदैव सत्त्वे उक्तसशयविपरीतज्ञानयो सदैवानुत्पन्नत्वेनालीकतया तदभावहेतुनोक्तविपरीतज्ञानसाधनासभव इति चेन्न । ज्ञानी-यखनिष्ठेदन्ताविकाविद्यालाविकाविद्यालाविकाविकाविकाविद्यालाविकाविद्यालाविकाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्यालाविद्य साध्यलात् । वैशिष्ट्यंचैककाळाविञ्जिकेतपुरुषवृत्तित्वसिति । इदलाविच्छक्यार्भेकाऽहन्त्वसशयेऽहन्त्वाव-च्छित्रस्य सशयादिधर्मित्वासमवात्तस्य सर्वसशयेत्यादिग्रन्थसगति । आत्मनोऽभासमानत्व इति । नन्वात्मनोऽभान आत्मरूपस्य विशेषणस्य विशेष्यस्य वा ज्ञानाभावात्कारणविरहादेव मयि घटज्ञान नवा अह घटज्ञानवाजवेति सरायो न स्यात् भाने च घटज्ञाननिश्वयस्यैव समवादिदमयुक्तामितिचेत्र । मासमानत्वे चात्मनो घटज्ञानोत्पत्तिक्षण एव मयि घटज्ञान अह

घटज्ञानवानिति निश्चयस्य सदा समवात् । आत्मनोऽपि खप्रकाशलादनवस्थामयेन घटज्ञानादेरपि तथालात् । भवति हि ज्ञानो-त्पादे सदा सञ्चयानुत्पादो युक्त । यदालात्मनो न स्वप्रकाशल तदा घटज्ञानक्षणे तादशनिश्वयासमवात् कारणवलादुत्तर-कालमुत्पन्ने चात्मरूपधर्मिज्ञाने तत्रैवाभावकोटेर्भाने तदुत्तरं वा तदुपस्थितौ कारणसंपत्त्या सशयस्य कदाचिदापत्तिसभवात् । घटज्ञानमात्रज्ञानस्यात्मन खप्रकाशलपक्षेऽसभवात् । घटज्ञानस्यतावह घटज्ञानवानित्यादिस्यतेरेव सभवेन सरणात्मकको-टिद्वयोपस्थिते कालान्तरेऽप्युक्तसशयापादनस्यासभवात् । विस्मरणस्थले शब्दादित कोट्यपस्थितौ मथि घटज्ञानमासीन्न-वेखादिसशये चेष्टापत्ते । नच खप्रकाशतापक्षेऽपि समूहालम्बनन्यायेनास्तूमयोर्ज्ञान विशिष्टज्ञान तु विशेषणज्ञानाभावाज्ञो-त्पत्तिक्षण एव सभवतीति वाच्यम् । स्वप्रकाशिवशेषणिवशेष्ययोर्शानस्य तदभावकाछे विशिष्टज्ञानापत्तरसंभवात् । ज्ञानाभावे विषयामावात् । ज्ञाने च तज्ज्ञाननियमात् । कारणलस्याकरपनीयलादिति भाव ॥ अन्यश्चेति । अप्रामाणिकलभावमेद-कत्पन इत्यर्थ । सर्वेबिप्रवोपपत्तेरिति । सर्वेषा विष्ठवाना स्वभावान्यथाभावानामुपपत्तिरित्यर्थ । जलादीनामप्यौ-ण्यस्य व्यावहारिकवस्तुलऽपि सर्वस्य जलप्रसक्षे ततप्रस्यक्षापत्ते । ततप्रसम्भस्य भ्रमस्थलसप्रतिपन्नकारणजन्यलरूपस्वभाव• मेदस्य सर्वेसप्रतिपन्नत्यावहारिकपदार्थप्रत्यक्षस्य भावविरुक्षणस्य करुपनेन वारणसभवादिति भाव ॥ समहारूम्बनेति । विषयस्यात्मविशेषणलासमवात् । ज्ञानस्यानुत्पन्नलेन प्राक् तत्सिकिकषीभावात् । विशिष्टात्मविषयकलासभवात् समृहालः म्बनस्यैवोक्ति । दुर्निवारमिति । नच बहिरथेलौकि म्प्रत्यक्षसामम्या सर्वतो बलवत्त्वात् तत्प्रतिबन्धकतया विषयतया-त्मप्रत्यक्षे योग्यविशेषगुणकारणतया च तद्वारणमिति बाच्यम् , घटज्ञाने जाते घट जानासीति पृष्टो जानामीति सर्वो वृते नचान्यया । नचैतहते घटज्ञानज्ञान सभवतीत्यावस्यके तस्मिज्ञनन्ताप्रामाणिकज्ञानकल्पन तत्सामग्रीमेदकल्पनमुक्तप्रतिबन्ध-कलादिकरपन चापेक्य मानसलचाक्षुषचादिजाते साङ्कर्यस्य तस्या अशतो वृत्तिकरपनया दोषलाभावस्यैनोपपादयितु युक्त-खात । व्यार्रत्तिस्वभावस्याप्येकावच्छेदेनैकत्र रत्तावेव विरोधात् । द्रव्यगतजातिसाङ्कर्यस्याशतो गवाश्वरूपैकव्यक्तिसभावना-प्रसङ्गेन बहुतरानुमानभङ्गप्रसङ्गादितो दोषलेऽपि प्रकृते तदभावेन बहुतरळाघवेन तस्यातथालात् । अनुगताकारप्रसयैकशरण-जातिलस्य कस्यचिद्रणस्याशिकलविरहेऽपि सयोगादेस्तथालवत् कस्यचिद्रणस्य परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणस्य सामानाधि-करण्यविरहेऽपि सयोगद्विलादेस्तथालवच गोलादिजाते करयाश्विदाशिकलसाङ्कर्ययोविरहेऽपि चाक्षपलादेस्तथाले वाधकाभावेन तत्र सले क्षत्यभावादिति साङ्गर्यस्य सर्वजातिदोषलेऽपि चाक्षुषलादेरुपाधेरेवाभ्युपगमादुक्तलाघवानुरोधेनैकत्र ज्ञानमृत्तौ क्षत्य-भावात् ज्ञानमात्रस्यात्मविषयकत्व दुर्वारमिति भाव नैयायिकानामप्येवमात्मभानस्य सर्वत्र दुर्वारत्वे तद्भाने सामग्रीकरुप-नागौरवेण खत्रकाशत्वमनायासेन सेत्स्यतीत्यभित्रायेणेदम् । एवच खमते आत्मभाने सामम्यभावेऽपि व्यवसायमात्र एवे-त्यादेर्नासङ्गति । सजातीयानपेश्नत्वादिति । साजात्य च व्यवहर्तव्यविषयकले सति तद्भिष्वज्ञानल नतु ज्ञानलमात्र-मतिप्रसङ्गात् । व्यवसाये निरुक्तसाजात्यसत्त्वोपपादने व्यवहर्तव्यो विषय । अनुव्यवसाये तथालोपपादने व्यवसाय एव वाह्य । अयैतन्मते न प्राभाकरमतवत्त्वप्रकाशाबस्य व्यवसायात्मनोविषयभासकसामम्यतिरिक्तसामम्यनपेक्षोत्पत्तिकज्ञान-विषयलहपतया व्यवसायविषयल विषयस्येव व्यवसायात्मनोरप्युररीकीयते किंतु खव्यवहारे खातिरिक्तप्रकाशानपेक्षलस्य खप्रकाशरूपतया व्यवसायारमनोर्विषयत्वाभाव एव, बृत्तिपक्षे च प्रकाशो रृत्यात्मक एव तेन चैतन्यापेक्षायामपि न क्षति । विषयस्य घटादेविंग्यमानलेऽपि प्रमाणव्यापारात्प्राक् व्यवहारामावेन जडस्य घटादेव्यवहारे खातिरिक्तप्रकाशस्य गौणस्य वृत्तिरूपस्य सुख्यस्य वा तत्त्रतिविवितचैतन्यस्यास्त्यपेक्षेति वृत्ती तस्याकाराज्यसवन्धविशेषो विषयस्य चितिसाध्यासिकता-दात्म्य वर्तते आत्मनो वृत्तिरूपज्ञानस्य च खसत्तामात्रेण व्यवहारात् क्षणविलम्बकरपनायाश्चान्याग्यलात् खव्यवहारे खाति-रिक्तप्रकाशानपेक्षणात् स्वप्रकाशसमुक्तविषयस्यो सप्रति स्वस्यासभवात् अन्यादशनिष्प्रयोजनविषयसकल्पनाया मानाभा-वात्स्वव्यवहारप्रयोजकत्वमात्रेण स्वस्य विषयिलव्यवहार तिन्नरूपकत्वेन विषयलव्यवहार न वस्तुतो विषयलमस्तीति व्यवसाये पराभ्युपगतविषयलस्य खण्डनमारभते स्नाभिमतस्त्रप्रकाशलसिद्धार्थमनुव्यवसायनिरासार्थं च नहि घटतज्ञा-नयोरित्यादिना । एवच पूर्वापरप्रनथयोरात्मव्यवसाययोरापातत प्रतीयमानविषयत्वस्य न विरोध । तस्य पराभ्युपग-तानुवादमात्रलात् तस्य वास्तविकले एतद्रन्थविरोधस्य दुष्परिहरत्व स्यात् साक्षी न स्वव्यतिरिक्तमास्य इत्यादिग्रन्थेन श्रुति-भिश्व प्रागेव वृत्तिविषयलस्य निराकरणात् तद्विरोधस्यापि दुष्परिहरत्व स्यादिति । वैजात्यमस्तीति । वैजात्यसद्भावे विषयलव्यवस्थापक व्यवसायनिष्ठ विषयलावच्छेदकमन्यदतुत्र्यवसायनिष्ठ विषयिलावच्छेदक चान्यत्स्यादिति विषयलावच्छे-दकस्य विषयलाव-छेदकत्वाभावाद्वक्ष्यमाणस्य घटादे विषयित्वप्रसङ्गस्यावकाशो न स्यात् तच नास्तीति व्यक्तिमेदमात्रेण तथाले घटयोरिप व्यक्तिमेदाद्विषयत्वनिषयित्वे स्थातामिति भाव । अविशेषादिति । व्यवसायादिस्थादि । विषयताव-च्छेदकरूपवतो व्यवसायस्य यथा विषयित्व तादृशस्य घटादेरपि तत्त्व स्याद्विषयतावच्छेदकरूपवत्त्वेनोमयोस्तुस्यत्वादिस्यर्थ । तथाच ज्ञानस्य विषयित्वमेव न विषयत्व तस्य तत्स्वभावत्वाद्विषयस्य न विषयित्व तस्यापि तत्स्वभावत्वादित्यकामेनाप्य-पेयमिति नानुव्यवसायसिद्धिरिति भाव । निनात्यादिशङ्काया प्राभाकरमतेनोत्तरमाह—नहीत्यादिना । व्यवहारंप्रति व्यवहर्तव्यविषयज्ञानत्वेन हेतुत्वेऽपि ज्ञानज्ञान सिज्यति । व्यवहर्तव्यभिष्मत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वे दुः स्यादपि स्वभिषातुः

व्यवसायसिद्धि तच नास्ति गौरवादित्यर्थ । घटज्ञानज्ञानलस्यापि नास्ति कारणतावच्छेदकल कुतस्तद्वलाद्धटज्ञानज्ञान-रूपानुव्यवसायसिद्धि स्मादित्याहानुव्यवसायस्यापीत्यादिना ॥ त्रिप्टीप्रत्यक्षवादिन इति । त्रयाणा पुटाना समाहार-ब्रिपुटी ज्ञातृज्ञेयज्ञानिष्रतयात्मिका तद्रोचरप्रस्रक्षवादिन इसर्थ । प्राभाकरा इति । अस्य न पूर्वप्रन्थेन सबन्ध । तथा सति व्यवसायविषयलखण्डनस्यासङ्गलापति । प्रामाकरैर्व्यवसायस्य स्वविषयलाङ्गीकारात् कितु निवस्यादिशङ्कोत्तरेणैवेति बोध्यम् । कर्तृकर्मविरोधेन तङ्कानानुपपत्तरिति । कर्तृकर्मणोस्तादात्म्येन यो विरोध एकिक्रयाप्रति कर्तृखकर्मख-योर्यो विरोध इति यावतेन तदापत्तिभयेन प्राभाकरमतसिद्धस्थात्मभानस्यातुपपत्तेरित्यर्थ । तथाच प्राभाकरैर्यथास्त्रप्रकाशज्ञा-नस्याश्रयल विषयल चात्मनोऽभ्युपेयते तथाभ्युपगम्येत चेत् एकज्ञानिकयानिक्पितयोविंरुद्धयो कर्तृलकर्मलयोरेकन्नात्मन्या-पत्ति सान्नेलेवमभ्युपेयत इति भाव । स्वप्रकाराज्ञानमात्रेति । मात्रपदेन साक्षिलप्रमालादेवेस्तुभृतस्य व्यवच्छेद । अविद्योपहित इति । इद चैकसाक्षिवादे यन्मतेऽन्त करणस्य विशेषणले प्रमातुलक्ष्य जीवल तस्योपलक्षणले तु साक्षिल तन्मते नानैवसाक्षी एको देव इलात्र । १ । श्रुतमेकल वस्तुभूतैकलपर कर्मफलामोक्तले सति द्रष्टलात् साक्षिभूतोऽन्त-र्यामी य परमेश्वरखदेकलपर वा । साक्षिभाखाना सुखादीनामेकस्य भाने सर्वस्य भानप्रसङ्गेन नव्यैर्नानालपक्ष एवाश्रित । प्राचा तु साक्षिण प्रकाशकचैतन्यस्य नानाल नाभ्यपेय गौरवात् तत्तदन्त करणाना तेन तेन रूपेण परिणामे तत्तदवरुछे-देनैव साक्षिसबन्धस्य तत्तत्सुखादिष्वभिव्यक्तिस्वीकाराज प्रमात्रन्तरस्य सुखादिप्रहणप्रसङ्ग इति व्यवस्थोपपत्तिरस्याशय । एकलोलीभावापन्नसिति । लोलशब्दो लौल्यसाध्यसिक्षष्टोपलक्षक । यथा सति प्रबल्ने समीरणे भिन्नदेशस्थिते शाखे लोलीभूते भवत एकत्र प्रदेशे सिक्ष्ष्टे भवतश्च तदविच्छित्राकाशावप्येकदेशस्थावर्थादेकलमापन्नौ तथा एकस्या घटायाकार-वृत्ती सला पृथग् व्यवस्थितो घटादिरन्त करण चान्यत्ररहौल्यादेकत्र सिक्ष्ट भवत्यपाध्योरेकत्रावस्थानादपहितद्वय च तथा भनसर्थादेक भनतीसर्थं । प्रमात्रसेदात्स्वाज्ञानं नादायदिति । घटावच्छित्रता हि चैतन्यस्य स्वविषयसाश्रि-ताज्ञानस्य घटाकारपरिणामेऽधिष्ठानतया भवतीति यावद्यवहार तत्राज्ञानस्यावश्यकतया घटादीना विना प्रमाणव्यापार्-मभाततयाऽज्ञानस्य तदभानप्रयोजकावरकतायाऽवरयकल्पनीयत्वाच प्रकाशस्यापि तस्य पिहितत्वात्स्वतो नास्ति प्रकाशकता घटस्य वाऽस्वच्छस्य नास्ति प्रतिबिम्बोद्धाहिता चक्षुरादिकरणद्वाराऽन्त करणस्य विषयदेशगमने तदाकारपरिणामेन वृत्त्याख्येन प्रदीपवत्खच्छेनावरकशक्तिनाशेन तद्विबिष्टाज्ञाननाशे तूलाज्ञाननाशे वा घटस्य खच्छवत्तिसबन्धात खच्छतयाऽधिष्ठानचै-तन्यगतिनिम्बयाहित्वे वा घटावच्छिन्नचैतन्य प्रकाशते । तथा सत्यवच्छेदको घटादिरपि प्रकाशमानचिद्रपसद्धिष्ठानतादा-त्म्यापन्नलात्प्रकाशत इति विषयचैतन्यस्य खप्रकाशकता च भवतीति घटादीना प्रकाशमानले भातीति व्यवहारप्रयोजके वृत्तिमदन्त करणाविच्छन्नवैतन्यात्मकप्रमात्रमेदस्य भवत्युपयोग , तद्भावे प्रकाशासभवात् । नचान्त करणस्यापि स्वच्छ-लात्तस्य विषयदेशगमने तेनैवास्तु विषयावच्छिन्नचैतन्यगताज्ञाननिवृत्तिरल वृत्त्येति वाच्यम् । परोक्षस्थलेऽपि विषयस्य सत्तया प्रकाशात्त्रत्रान्त करणस्यानिर्गमनेनासत्त्वापादकाज्ञाननिवर्तकत्वासम्भवात् स्वकारणबलात्तत्तद्विषयाकारान्त करणपरिणामे वत्या-ख्येऽभ्यपगम्यमाने विषयस्य खच्छया वृत्त्याऽऽकाराख्येन सबन्धेन सबन्धलात्तदवच्छिक्ने चैतन्येऽसस्वापादकान्नानस्य निवृत्ति सभवतीलपरोक्षस्थलेऽपि ऋप्तलादज्ञाननाशाय वृत्तरभ्युपेयलात् । वृत्त्यभ्युपगमे च सस्कार उपपद्यते । तस्य ज्ञान-नाशे सति कालान्तरीयस्परणायातिरिक्तस्य सूक्ष्मावस्थारूपस्य वोपगमात् नित्यब्रह्मात्मकज्ञानस्यान्त करणस्य वा नाशास-भवेन तद्रपपादनस्याक्केशेनासभवात् । नचैवमपि परोक्षस्थलवदन्त करणस्यानिर्गतस्यैव विषयेन्द्रियसबन्धादिरूपकारणविज्ञोषजा वृत्तिरस्त तस्या वृत्त्यन्तरविरुक्षणाया भाति स्फट प्रकाशत इत्यादिव्यवहारप्रयोजकत्वस्याशेषविशेषगोचरसदेहजिज्ञासा-दिवरोधिखस्य च समव इति वाच्यम् । आध्यासिकतादात्म्यस्यैव ज्ञानेन विषयस्य सबन्धरूपत्या व्यवस्थापनात तस्य साक्षा-त्सबन्धलात्तत्सभवे परम्परासबन्धस्याक्षप्रस्वरूपसबन्धविशेषस्य सबन्धलकल्पनाया अयुक्तलात् तादशसबन्धस्य सर्वदेव सत्त्वेन सर्वदा भानप्रसङ्गेन तद्वारणाय विषयचैतन्ये प्रमात्रावरणादेरावश्यकतया तन्निवृत्त्यर्थं तत्र वृत्तेरुपेयलादन्यदेशस्थालो-कस्यान्यत्र तमोविनाशाभिव्यत्तयादेरजनकलात् । अन्त करणनिर्गमस्याप्यावस्यकलात् सुलादिषु ज्ञानसाक्षात्सवन्धस्येव भान-प्रयोजकलेनान्यत्रापि तथालोपगमात् परोक्षस्थले चागला खरूपसबन्धविशेषस्य हि तथालोपगम । वृत्त्यविकानवैतन्या-भेदस्य विषयचैतन्यगतस्यापरोक्षलरूपलेन तिषवीहायापि वृत्तिनिर्गमस्यावस्यकलात् अन्यस्य तस्य दुवीचलाज्जडपरिणाम-रूपवृत्ते ज्ञानलाभावाण्ज्ञानस्यैकल्लेन तत्र जातेरसभवात् उपाधिभूतवृत्तिवैजालादेव तदुपगमेऽपि सुरभिचन्दनमिलादौ तवै फज्ञानस्योपगमेन तस्यापरोक्षले सौरभाशेऽपि तथालापातात् । जातेरव्याप्यवृत्तित्वस्य दृष्टविरुद्धत्वात् लौकिकस्विनकर्षस्यान-नगतलेन तज्जन्यत्वस्थापि तथालोपगमासभवात् अनुमितेरपि परम्परया तज्जन्यत्वात् साक्षात्तथात्वस्य दुर्निरूपत्वात् विष-यताविशेषस्यापि च तथात्वादिति । किच चक्षुरादेरेव सत्यन्त करणप्रापण एवोपक्षीणव्यापारत्वात्प्राप्त चान्त करणमविशेषात रूपघटादाविव गुरुत्वेऽप्यज्ञान नाशयेत् गुरुत्वस्यायोग्यत्व चेन्द्रियाणामकिचित्करम् । इन्द्रियस्य वृत्त्यपजननपर्यन्तव्यापारत्वे च वृत्ते कल्प्याया फलानुरोधात्तत्तदिन्द्रिययोग्य एव कल्पनीयत्वात् तस्या एव चावरणनाशकत्वेन गुरुत्वादेर्न भानप्रसङ्ग । गुरुत्वखरूपस्यैवाभानापादकाज्ञाननाशविरोधित्वे तु योगिनामीश्वरस्य च तदभानप्रसङ्ग । किंच गन्धखरूपस्य तथात्वे घ्राणे-मं० गी० १००

नापि गन्धामहप्रसङ्ग स्यात्तत्र चक्षुषान्त करणे प्रापिते गन्धमानप्रसङ्ग गन्धस्य चक्षुरयोग्यत्वेऽपि चक्षुषोऽन्त करणप्रा-पणमात्रफलत्वेन तस्य कृततयाऽन्त करणस्य च प्राणस्थले गन्धाज्ञाननिवर्तकत्वस्य ऋप्ततया च तेन तद्ज्ञाननाशस्यावश्य कार्यत्वाद्वत्त्यभ्युपगमे च वृत्तिपर्यन्तव्यापारत्वेन चक्षुरादे स्वायोग्ये गन्धे तज्जनकत्वासमवादकल्पनाच । चक्षुषा प्राप्तस्य गम्धेऽज्ञाननाश्कत्वमन्त करणस्य न भवतीति वचन कार्यकर्त्त कार्यदेशे शिविकया वाऽश्वन वा प्राप्ती कार्यकारिताया न भवति विशेष इति दृष्टविरुद्धत्वादनादेयम् । किंचान्त करणस्य खत एवाज्ञाननाशकत्वे शरीरस्थितहत्कमलादीना शरीरपाटने प्रहणयोग्याना प्राप्तेनान्त करणेनाज्ञाननाशे प्रहणप्रसङ्ग चक्षुरादिव्यापारस्य प्रापणमात्रफलकत्वेन स्वत प्राप्तौ तस्याकिंचि-रकरत्वाहत्त्यभ्यपगमे च तस्या प्रमाणाधीनतया प्रमाणप्रसारामावेन वृत्त्यभावादप्रहणोपपत्ते । वृत्त्यभ्युपगम एव चालो-कादीना वृत्त्यत्पादने चक्षरादिसहकारित्वोपपत्ति । प्राप्तिमात्रफलकत्वे तद्वैयर्थ्यं च स्मादिति वृत्त्यभ्युपगमस्यैषा दिक् । स्वाच-चिद्धक्षेत्रेव चैतन्येनेति । एवकारेण वृत्त्याकारायास्खिमिन्नाया वृत्तेर्व्यवच्छेद । तथा सत्यनवस्था स्यात् । अतो वृत्तरवरया-पेक्षितत्वस्य क्षप्ततया तद् तुरोधेन वृत्तेरावश्यकत्वेऽपि खस्या एव विषयाकारत्ववत्स्वाकारत्व वाच्यम् । अथवान्त करणपरिणामस्य वृत्तिसखादेरभासमानस्याभावेनाज्ञानस्य तदावरकताया एवाकल्पनीयत्वात्तद्भन्नफलावृत्तिर्न कल्पनीया । अनन्तवृत्तितद्भसा-यकल्पनाळाघव चाप्यत्र क्कप्तवृत्त्युपयोगपरिपन्थीत्यकल्पनीयमेव स्नाकारत्वमित्यन्यदेतत् । घट प्रति वृत्त्यपेक्षत्वात्प्रमा-तति । घटाकारान्त करणवृत्त्यविक्वन्नितन्याभिन्ना वृत्त्यभिव्यक्ता वा या घटाविक्वन्निद्रपा घटप्रमातादात्म्यरूप तत्कर्त-त्वमन्त करणाविच्छन्नचैतन्ये कर्मत्व च घट इति न कर्तकर्मविरोध इति भाव । साक्षितेति । अहमर्थवृत्त्योर्भास्यत्वेऽपि तयोभीन वृत्त्यनपेक्ष स्वप्रकाशमनादिचैतन्यमेवेति न तत्प्रमा नापि किया न तत्प्रसहमर्थस्य कर्तृतेति न तत्रापि कर्तृकर्म-विरोध नापि कियाकर्मविरोध । वृत्ते खभास्यत्वानभ्युपगमादिति भाव । उभयप्राप्तौ कर्मणीतिसूत्रम् । उभयो कर्तृ कर्मणो युगपत् षष्ठीप्राप्तौ कर्मण्येवेत्यर्थ । अगोपेनाश्चर्यो गवा दोह इत्युदाहरणम् । अकाकारयोरित्यादि । 'युवोरना-कौ' इखनेन ल्युटो युस्थानेऽनोण्वुलोवुस्थानेऽको विहित स चाकोऽकशब्देन ग्राह्म । 'अप्रखयात्' इखनेन स्निया प्रख-यान्तादप्रखये विहित स चाकारशब्देन प्राह्म । स्त्रीप्रखयान्तयोरकाकारयो प्रयोगे 'उमयप्राप्तौ' इखनेन कर्मणि षष्टी न नियम्यत इत्यर्थ । मेदिका बिमित्सा वा जगतो रुद्रस्येत्युदाहरणम् । कर्मणि चेतीति । 'उभयप्राप्तौ कर्मणि' इति या षष्ठी सा न समस्यत इत्यर्थ । गवा दोहोऽगोपेनेत्यसमास । अत्रात्मतत्त्वप्रतिपादनेन मोक्षफळकवस्तुप्रतिपादनप्रकरणत्वाव-गतेस्तत्र युद्धस्वेत्युक्तया विहितस्य स्वधर्मत्वेन युद्धस्य प्राकरणिकमोक्षफलसबन्धप्रतीतेरेकत्र फले भिन्नव्यापारकसाधनद्वयस्य समचयतौनिसात्तमचय मन्यमानस्य कस्यचित्पक्ष निराकरोति—तन्नेत्यादिना । युद्धखेसस्य खभर्मबुद्धा युद्धेऽर्जुनप्रवृ त्तिविषयेऽभ्यनुज्ञामात्रत्वव्यवस्थापनाद्विजयरूपप्रागभिसन्धिविषयफलसबन्धस्य तत्र प्रतीतेमीक्षसबन्धानुपपत्ते । शब्दतो मोक्षफलोहेशेनात्राविधानाच समुचयो नोचित इति भाव ॥ १८ ॥ यत्र शोको नास्तीत्यादौ यत्र तत्रेति विषयनिर्देश ॥ १९ ॥ कदाचिचाय भूत्वेखस्य पर्यवितार्थमाह—अभूत्वा प्रागिति । नाशकाले भवनस्य प्रकृतानुपयोगित्वात् प्रागिति भूय शब्दो हि वीप्सार्थक । तस्य च प्रकृतानुपयोगाटपुनरिति तस्य विवरणम् तदप्युत्तरकाल इस्पर्यकम् । पुनर्गच्छेत्यादौ प्रती-तस्य समानकर्तृकसजातीयोत्तरकालत्वस्य प्रकृतेऽनुपयोगात् तथा च प्राक्कालिकसत्त्वभावसमानाधिकरणोत्तरकालिकसत्त्व-मुत्पत्तिच्याप्यमात्मिन निषिद्धते सच विश्विष्टाभाव प्राकालासत्त्वरूपविशेषणविरहादात्मिन वर्तत इति भाव । अय तु प्रागिप सत्त्वादिखनन्तरं नोत्पत्तिलक्षणा विक्रियामनुभवतीति पूरणीयम् । न जायते म्रियते वेति प्रतिज्ञाद्वय तत्र न जायत इत्यस्यो॰ पपादकमभूत्वा न भवितेति वाक्यमुक्त न म्रियत इखस्याप्युपपादक वक्तव्य तच न पृथगुक्त किंत्क्वाक्यस्यैवाष्ट्रत्या छभ्य तदिप न विना पूर्वयोजनाविपरीतयोजनात्मकविपरिवृत्तिं विपरिरृत्तिश्च पूर्ववाक्ये यत्र नज सबन्धो यत्रासबन्धश्चोत्तर-वाक्ये तत्रासबन्धस्तत्र सबन्धस्रेति । मान च तत्र भविता वेस्रत्र वाशब्द अन्यथा तस्य वैयर्ध्यादिसभित्रेसाह—तथा यमात्मेत्यादि । उत्तरकालेऽपि सत्त्वादित्यनन्तर मृतिलक्षणा विकिया नातुभवतीति पूरणीयम् । विनाशायोग्य इति । अनिखोऽपि वर्तमानतादशाया भवखेव नाशरहितो नाशायोग्यश्च न भवति प्रतियोगित्वसबन्धावच्छिन्ननाशत्वावच्छिन्नकार्य-तानिरूपिततादात्म्यसबन्धाविस्ङक्षकारणतावच्छेदकरूपात्मकस्योत्पत्तिमञ्जावस्य नारायोग्यत्वस्य तत्र सदैव सत्त्वादिति भाव । न पक्त्वा व्रजतीत्यादावसमस्तनञ प्रधानिकययैव खरसतो भवति योग । तथा सत्येवापक्त्वा गन्तरि पक्त्वा चागन्तरि विश्रिष्टाभावस्य खसमानकर्नुकपाकोत्तरकालिकगमनकर्नृत्वाभावात्मकस्य सत्त्वादुभयस्थले तादशप्रयोगनिर्वाह इति प्रकृतेऽप्य समस्तनको भवितेखनेन च सबन्ध खारसिक । तथाच भूत्वा भविता नवेखेतदेकमेव वाक्य स्यात् भूत्वेति कृद्नतेन सहा-न्वये समास एव स्यादिस्यभूत्वेस्येव स्यादिस्रतो नानुयाजेष्विस्यादौ यथा प्रधानिकयासबन्धे यजतिषु येयजामहकरोस्यनुयाजेषु न करोतीति वाक्यमेदोऽनुयाजे विकल्पापत्ति यजतिष्विखत्रानुयाजिमम्बयागळक्षणापत्तिवैखसमस्तस्यापि नव प्रातिपदिकेनैव योगस्तथा सत्यनुयाजभिन्नेषु यजतिषु येयजामह करोतीत्येकएन वाक्यार्थस्तथा प्रकृतेऽपि भूत्वेत्यनेनैव योगोऽसमासश्रेत्याह— अत्र न भूत्वेत्यादिना । नानुपपत्ति असमस्तस्य नज कियातिरिक्तान्वयनैराकाङ्क्षयनिबन्धनविवक्षितवोधस्यानुपपत्तिनै-खर्थ । तस्यापि तत्राकाङ्काभ्युपगमादिस्यर्थ । चावचनानर्थक्यं तु स्वभावसिद्धत्वादिति । यथाहि घटादिश्बदाना

कम्बुप्रीवादिमदर्थे साधुलस्य नास्ति वचन तस्य स्वभाक्सिद्धलात् प्राहकमनपेक्ष्य लोकैस्तत्र प्रयोगादिति व्यवहारादवधूतो यो घटादिपदाना घटावर्थप्रतिपादनसामर्थ्यसभाव तेनैव तेषा सिद्धलात् तथा नियमेनाभूलाऽपक्लाऽघटइलादय एव लौकि काना प्रयोगा इति सद्यवहारावष्टताभवनायर्थप्रतिपादनसामर्थ्यस्वभावादेव तेषा सिद्धलात् नञ्समासवचनेनापि न भवि-तव्यमिति नञ्समासवचनानर्थक्य तु वा स्वभावसिद्धलादित्यर्थ । नहि यत्कदाचिद्धवति तत्खभावसिद्ध भवति कदाचित् कृष्णमाश्रितो राज्ञ पुरुष कदाचिदाश्रित कृष्ण पुरुषो राज्ञ इति कदाचित्कृष्णाश्रितो राजपुरुष इति तत्र स्वभावसिद्धला-भावात् वाक्यव्यवहारदर्शनगृहीतस्य वाक्यातिरिक्ते वाक्यार्थासाधुलस्य वाक्यवदाश्रितकृष्णपुरुषराजादे साधुलस्य वा व्यव-च्छेदाय 'द्वितीयाश्रित' इलादिवचन सार्थक नन्समासस्थलेतु न तथेति मान । अस्तित्वविपरिणामौ ित्वति । अस्तिल च न सत्तामात्र निव्यसाधारणस्य तस्य परिणामरूपलाभावात् किंतु प्राथमिकदेशसबन्ध उत्पत्तिश्च प्राथमिककालसबन्ध तत्र कालप्रवेशेऽस्तिलस्य भवस्वन्तर्भाव इति कूला नास्तिलस्य न पृथिक्रिकरणोक्ति विपरिणामश्च पूर्वावस्थाविपरीत परिणाम । यस्मिन् सति न प्रत्यभिज्ञायते भाव । तथाच संस्थानानन्यते सति प्रचरप्रत्यभिज्ञानविरोधिपरिणामो विपरिणाम सस्थानान्यले सति तादश परिणामो नाश तत्र सस्थानान्यल विद्वाय प्रत्यभिज्ञाविरोधिपरिणाममात्रे नाशे सभवति विप-रिणामस्यान्तर्भाव इति कृत्वा विपरिणामस्यापि नास्ति पृथिङ्गिकरणोक्तिरिति भाव ॥ २० ॥ अवयवापचयेन गुणा-पचयेन चेति । यद्यप्यवयवापचयस्य समवायिकारणनाशपर्यवसायिलेन तेनावयविनाशो युक्त गुणापचयेन तु तन्नाशो न युक्त एकलस्ख्यापरिमाणादीनामाश्रयनाशादेव नाशात् रूपादीनामप्यपार्थिवानामाश्रयनाशादेव नाशात् पाकेन पार्थि-वर्षपादिनाशेऽप्यवयिनो विनाशादर्शनात् सयोगादीना नाशेऽप्यवयिनो विनाशाभावात् तथापि गुणापचयेनात्रावयवसम-वेतासमनायिकारणभूतगुणापचयो विवक्षित तस्य चानयविनाशकल दृश्यत एव । यद्वा य एवानयवा मधुरादिगुणविश्विष्टा दुरधतया परिणतास्त एवाम्लादिगुणविश्रिष्टा द्धिजाता इति मधुरादिगुणापचय एव दुग्धनाशक इस्रिभप्रायेण तदुक्ति । अत्र परिणामपरिणामिनोस्तादात्म्यात् अवयवस्येव गुणस्याप्यवयविसबन्धित्वसस्येवेति । नन् जन्यत्वेनेति । भावले सतीति प्रणीयम् । तेनाविनाविनि विनाशेन व्यभिचार । यद्वा भावले सतीति न देयम् । घ्वसस्याप्युपादानात्मकस्य नाशसभवा-त्सर्वोपादानाज्ञाननाशस्याप्यनिष्ठानात्मकस्य दृश्यलेन ज्ञानतोऽज्ञानवदेव निवृत्तेरिति । अत्र पक्षेऽन्वयकमभन्नात्पक्षान्तर-माह-अथवेति अभ्यनुद्धानादिति । तथाच व्यावहारिककर्तृत्वप्रतिक्षेपो न वक्तुमई इति भाव ॥ २१ ॥ अप-राणीतिविशेषणमुत्कर्षेत्यादि । न विद्यते परो यस्मात् तदपरमनुत्तमवत् परशब्दश्चोत्कृष्टवचन । तथाचापरशब्दादत्यन्तो-त्कृष्टार्थप्रत्ययो युक्त इति । अन्यानि देवादिरारीराणीति । ययप्यन्यशब्दस्य द्दानकर्मशरीरापेक्षयोत्कृष्टशरीरवोधकल पदमर्यादयाऽपरशब्दवन्न समवति तथापि हानप्रयोजकस्य जीर्णलस्योक्तत्योपादानप्रयोजकमपि वक्तुमुचितम् एव दृष्टान्ते तस्योक्तलात् दार्धोन्तकेऽपि तत्प्रतिपादयितुमुन्वितमिति लक्षणयाप्यन्यशब्दोऽप्यतिशयोत्कृष्टपरो वाच्य सचोत्कर्षो मनुष्य-शरीरापेक्षया देवशरीरलादिकमेवेति तथोक्तम् । नच दृष्टान्तदार्धान्तिकयोर्नवानीत्युक्तमेव नवलसुपादानप्रयोजकिमिति नाच्यम् । उत्कृष्टलेन ज्ञायमानमेन हि नवल भवति तथानुत्कृष्टस्यापि नवस्य सभवादित्यपरपदान्यपदयोर्भिन्नार्थकल निहा-योत्कृष्टार्थकताया एव वाच्यलात् ॥ २२ ॥ शास्त्रादीनासिति । शक्तपदेनात्रास्यादिभावमापन्ना पृथिवी प्राह्मा । तेन पृथिव्येखादेर्नासङ्गति । यद्यपि खतो युद्धे न प्रकृता अम्यादयस्तथाप्यामेयवारुणाद्यस्नभावमापचा भवन्ति प्रकृता इति पृथि-व्यादिषु चतुर्षु स्थूढेन तत्तद्भृतेन स्थूळस्य तस्य क्रमेणाविनाशेऽपि क्रमश स्क्ष्मेण तत्तद्भृतेन भवेत्स्क्ष्मस्य तस्य विनाश इति शक्का मा भूत इति श्लोके कमरहिततयाभिधान बोध्यम् । तथाच स्थूललस्क्ष्मलयोरतन्त्रल कमेण नाशकतायामिति सूचित-मित्युक्तशङ्कानिरास इति भाव ॥ २३ ॥ शस्त्रादीनामित्यादौ सप्तम्यन्तद्वयघटितपाठे समस्तश्चोकस्येदमवतरणम् तन्नाशक-खासामध्यें हेतुमच्छेयलाद्यक्तिलभ्यनाशानईलद्वाराच्छेयलादिकम् तजनितनाशानईले तन्नाशकलासामध्यीपपादके हेतु तदु-पपादकाच्छेग्रलाग्रुपपादकं निखलादिकमाह एतच्छ्रोकेनेखन्वय । नाशानईल इखनन्तरं चकारो युक्त । नच च्छेदाग्रन-ईल हेतुमाहेखनेनात्रिमग्रन्थेन पौनर<del>त्त्</del>यमिति वाँच्यम् । विशेषामावरूपाणामच्छेयलादीना नाशानईलरूपसामान्याभावा-तिरिक्तलात् । त्रज्जनितनाशानर्हल हेतुमाहेति यदि पाठ स्यात्तदा न भवति सङ्गमनक्षेशबाहुल्यम् । अच्छेयलाद्युक्तिरेव हि विशेषाभावकृटस्य सामान्याभावपर्यवसायिलेन नाशानईलोकिरिति नासङ्गति । पूर्वापरकोटीति । प्रागभावष्वसेखर्थं । पूर्वो कोटि सामग्रीवा तेन प्रागभावानङ्गीकारेऽपि न क्षति । यद्यपि पूर्वकोटिराहिखमेवानुत्पाद्यके प्रयोजक पूर्वकोटेरेवोत्पा-युख्यापकुलात उत्तरकोटेरतथालात उत्पाद्येऽपि चसे तदमावात तथापि विशेषणविशेष्ययोरेकस्य तथाले विशिष्टस्य तथा-लानपायात् पूर्वकोटिराहित्यविबाष्टापरकोटिराहित्यविवक्षणे न दोष्ट्र। यद्वा अत इत्यनेनान्युत्यपूर्वकोटिराहित्यस्वैव प्रयोज-कल विवक्षित योग्यलात् । मिळितस्यैव निखपदप्रतिपायतावच्छेदकलात्त्रथोत्ति । अथवा प्रागमावप्रध्वसयोरप्यविद्याप-रिणामखेनोत्पाद्यखाद्विनार्यखाच्चोभयोरपि व्यतिरेकौ ब्रह्ममात्रनिष्ठौ भवत एवानुत्पाद्यखप्रयोजकौ । नचोभयोरवध्यो पूर्व परतश्च भावसत्त्वप्रसङ्गः । प्रागभावप्रागभावस्य व्यसव्यसंस्यापि प्रतियोगिप्रतियोगिकलाभ्युपगमात् । मिध्यालघटकीभृता-भावस्य दृश्येतेत्र प्रतिग्रोगितद्भावोभयप्रतियोगिकस्ववद् । नचानादिसमेवास्त प्रागभावस्येति बाच्यम् । जीवेशादिषटपदा-

र्थस्यैवात्रानादिलाभ्युपगमात् । एव प्रतियोगिविनाकृतस्य दुर्निरूपलात् प्रतियोगिनासम वास्तविकस्य सबन्धस्य विभिन्नदेश-काललेनासभवेन प्रतियोगिविशेषितरूपेण वास्तविकलासभवात् प्रागभावस्य प्रतियोगिनश्च सत उत्पत्तिविनाशयोरयोगात् प्रागभावविना प्रतियोगिनोऽप्युत्पत्त्यसभवात् प्रतियोगिप्रागभावयोरुभयोरिप कल्पितलस्य वाच्यलात् प्रतियोगिकल्पनतत्क-ल्पनयोर्हि बीजाङ्करवत्परस्परापेक्षत्वम् कल्पनाच प्रतियोग्यनुत्तरतयैव हि प्रागभावस्य प्रागभावापूर्ववर्तितयैव च प्रतियोगिन इति नास्स्येवोक्तदोष । यावद्विकार तु विभाग इति न्यायादिति । 'यावद्विकारं तु विभागो लोकव'दिति वेदान्त-सूत्रोक्तगुक्तेराकाशकालदिक्परमाण्वाद्य सर्वे विकारा आत्मान्यले सति विभक्तलादित्यर्थ । आत्मनोऽप्यनित्यजडपरिच्छिन्नेभ्यो विभक्तलात् तत्र व्यभिचारवारणायात्मान्यले सतीति । तथाच धर्मिसमसत्ताकमेदाश्रयलादिति पर्यवसितार्थ । तेन विभक्त-खादित्यस्य न वैयर्थ्यम् । ब्रह्मणि तु स्वसमानसत्ताकमेदिवरहात् मेदमात्रस्य कल्पितलान्न व्यभिचार । विकारा पराधीन-सत्त्वका इत्यर्थस्तेनाविद्याया विभक्ताया विकाररूपलाभावात् सर्वस्याविद्याविकारत्वात् खस्या खविकारत्वासभवात् न तत्र व्यभिचार । तस्या अपि कल्पितलेन ब्रह्मसत्त्रयैव सत्त्वादिति । परमाण्वादीनामनभ्युपगमादिति । परमाणवस्ताव-दम्युपगम्यन्ते वैशेषिकैर्नैयायिकैश्च तत्कार्यभृतास्तेभ्योऽखन्त भिन्ना अवयविनश्च । तत्राप्रखक्षा परमाणव प्रसक्षेरवयवि-भिश्वानुमेया इत्यवयविसाधनमेव प्रथममुपददर्यते । तथाहि जलाहरणप्रावरणादिकार्यं कपालतन्लाद्यसाध्यमुपलभ्यमान कपा-लायतिरिक्त खकारणमवयविन घटादिक साधयति । नच घटपटाचारम्भकलेनाभिमतै स्योगविशेषविशेषिता पूर्वावस्था-विलक्षणावस्था कपालादय एव जलाहरणादिकार्यकारिण सन्तु कि घटायतिरिक्तावयविभिरिति वाच्यम् । तथा सति कपा-लतन्लादयोऽपि सयोगविशेषापन्ना कपालिका श्वादय एव सन्तु किं तैरपीखेव कमेण परमाणुसज्ञाशालिद्रव्यसङ्घातस्यैव सयो-गविशेषापन्नस्य चरमावयविलेनाभिमतघटाचात्मकलापतौ सर्वेषा घटाचवयविनामप्रसक्षलापत्ते । प्रसक्षता हि महत्त्वो-द्धतरूपादिसबन्धात् स च परमाणुलविरोधी न परमाणुसङ्घाते सभवति, समुदायस्य प्रलेकानतिरेकात् । कथ हि प्रलेकम-अखक्ष समुदायभावापन्न सत्प्रत्यक्ष स्यात् केशादिकमेकैकमिप हि समीपे प्रत्यक्षमिति समुदायभावापन्न दूरादिप प्रत्यक्षम्। नचातिरिक्तावयव्यमावे परमाणुलविरोधिमहत्त्वरूपगुणखरूपमेव दुर्छम कस्य प्रत्यक्षलप्रयोजकल स्यात् अत सयोग-विशेष स्योगविशेषापन्नपरमाणुसघातत्व वा महत्त्व स्थील्य च तदेव प्रसक्षलप्रयोजक तस्यैकलादेवैकोऽय घट इति व्यव-हार एको महान्धान्यराबिरितिवत्तेनैव च स्वातत्वेन महत्त्वस्थूलल्लव्यवहार सङ्गातल्वविशेषो वाऽतद्यावृत्तिरूपापोहो वा घटलादिरपीतिवाच्यम् । अनन्ताना तादशसयोगाना परम्परानपेक्षाणा प्रत्यक्षलप्रयोजकत्वे तादशसयोगघटकपरमाणु-द्वयसयोगमात्रे जाते बिष्टे वा प्रत्यक्षापत्ते । अत परस्परापेक्षस्य तथात्व वाच्यम् । तथा सति विनिगमनाविरहेण गुरुतरा-नन्तप्रखक्षकार्यकारणभावापते अतोऽतिरिक्तस्यैकस्य महत्त्वस्य छद्यतरमेककारणलमेव हि युक्तम् । उक्तसङ्घातलमपि हि न महत्त्व तद्धि सङ्ख्यावाऽपेक्षाबुद्धिविषयता वा न सभवति । परमाणुष्वतीन्द्रियेष्वतीन्द्रियसयोगविषिष्ठेष्वयमेकोऽयमेक इस्य-पेक्षाबुद्धेरेवासभवात् सभवे वाऽपेक्षाबुद्धवसानाया सङ्ख्याया त्रिक्षणावस्थायिन्यामपेक्षाबुद्धौ च व्युपरताया घटादीना प्रत्यक्ष न स्वात् प्रयोजकस्य सञ्ज्ञ्यादेरभावात् कार्यकारणभावानन्त्यापत्तेश्रेकैकस्मिन् घटे सख्यादेरुक्ताया आनन्त्यात् । अतीन्द्रिय-गताया सख्याया अप्यतीन्द्रियत्वेन महानयमित्यादिप्रत्यक्षविषयतापि हि न स्यात् । ताहशापेक्षाबुद्धिरहितस्य जनस्य ताह-शसख्योत्पत्तेरसभवेन तदभावदशायामपि महत्त्वप्रस्थोत्पत्तेत्तिद्विषयलस्योक्तसख्याया असंभवात । एवंचैको घट इति प्रसक्षे सङ्घातलगतैकलस्य विषयलासभवादितिरिक्तावयविगतैकलस्यैवाऽकामेन विषयलस्योपेयलात् । अपेक्षाबुद्धिविषय-लस्य सुतरामेव अलक्षविषयलासमवेन महत्त्वरूपलासमवात् । अय घट इति अलक्षविषयलस्यानन्तपरमाणुषु तत्संयोगेषु च कल्पनामपेक्ष्यैकस्यातिरिक्तावयविन एव विषयलकल्पनाया उचितलात् साधकप्रस्ययेन लाघवादेकघटादिसिद्धी तत्प्राग-भावध्वसादिकल्पनागौरवस्य फल्रमुखत्वेनादोषलात् परमाणूनां समुदायत्वेन घटादिरूपत्वे प्रत्यक्षत्वे च सति धान्यराज्ञिर-यमितिनत् परमाणुराबिरयमिति घटादानपरीक्षकाणामि हि प्रत्यय स्यात् । तद्वारणाय दोषप्रतिबन्धकत्वकल्पने चातिगौर-वात् जलाहरणादिकप्रति कारणलस्यानन्तपरमाणुषु संबन्धकल्पनाया अपि गुरुलात् सयोगानपेक्षस्य समुदायलस्य तदवच्छे-दकत्वेऽसयुक्तेभ्योऽपि परमाणुभ्यो जलाहरणापत्ते. सयोगापेक्षस्य तत्त्वे सयोगस्याप्यनन्तत्वेन विनिगमनाविरहेणानन्तकारण-लापत्ते अपोहरूपस्य घटलसापि हि न कारणतावच्छेदकलसभव । घटच्यक्तरतिरिक्तस्यैकस्याभावेन तत्तद्यिकमेदस्य निवेशयितुमशक्यलात् तत्तत्परमाणुव्यक्तिमेदकूटाविष्ण्यमेदस्य संयुक्तपरमाणुभ्यो सयुक्तपरमाणोरनन्यत्वेऽसयुक्तेष्विप सत्त्वेन तेभ्यो जलाहरणापत्ते. अन्यत्वे सयुक्तव्यक्तिमेदनिवेशेनोक्तापत्तिवारणेऽपि सयुक्तानामतिरिकाना तावत्परमाणूना करपनापेक्षयाऽतिरिक्तकावयिकरपनाया एव युक्तलात् । एव घटाबीना प्रत्यक्षत्वोपपत्तयेऽहर्यपरमाणुपुजात् हर्य-परमाणुपुजोत्पत्यभ्युपगमो नितरामयुक्त । अदृश्यस्त्रभावा हि परमाणवो न दृश्यस्त्रभावा भवितुमर्हन्ति । दृश्यश्चितेऽन्य एव परमाणुभ्यो भवेयुरिति दर्यैकावयविकल्पनैव ज्यायसी । किंच पुझ समुदायिभ्योऽनतिरिक्तोऽतिरिक्तो वा । अन-तिरिक्तत्वे चैकैकस्यापि दर्यसापत्ति अतिरिक्तत्वे स चैक एवेति सिद्ध एवावयवी । नचावयविनोऽतिरिक्तत्वे य एवा-र्वाग्भागे सस्स एव पश्चाद्भागेऽपीलर्वाग्भागे चक्षु सन्निकवें पश्चाद्भागाविन्छन्नोऽप्युपलब्ध स्थात् तथा सति तत्रायं श्वेतो वा

पीतादिर्वो निश्चीयेत नलेवम् । अनुपलब्धले चोपलब्धलानुपलब्धलरूपविरुद्धधर्माध्यासप्रसङ्ग इति वाच्यम् । अवयवी चैक उपलभ्यत एवेति हि न विरुद्धधर्माध्यास । पश्चाद्भागोऽनयवविशेषो नोपलभ्यते न तस्य रूपमि तत्रैव सशयो नावय-विरूपे चित्रस्य विजातीयस्य तद्रूपस्य निश्चितलात् एकजातीयरूपवत् सकलवयवारन्धले हि सुतराम् । न चातिरिकोऽयम-वयवी अवयवे चैकस्मिन् कार्त्स्येन वर्तत एकदेशेन वा कार्त्स्येन वृत्तावयवान्तरवैयर्थ्यम् एकदेशेन वृत्तौ वृत्तिनिरूप-कावयवात्तद्वृत्तितावच्छेदकस्यातिरिक्तस्यैकदेशस्य वक्तव्यतापात नहि खरुत्तौ खमेवावच्छेदक भवतीति वाच्यम् । अवय-वेषु व्यासञ्यावयवी वर्तत इस्रेतावन्मात्रस्रोपगमात् कस्याप्यवयवस्य वैयर्थ्यासभवात् । अव्याप्यवृत्तिलानभ्यूपगमेनावच्छे॰ दकदेशविकलपस्यासभवात् कृत्स्रश्रैकदेशश्र समृहस्य हि भवति नैकस्येखतोऽपि तद्विकल्पासभवात् मालायामेकैकस्मिन् पुष्पे हि सूत्र तदवयवश्च वर्तत इति एव चललाचललादिरूपविरुद्धधर्मससर्गोऽपि सुनिरस्य वाय्वभिधातादिनैकशाखाकम्पेऽवय-विन कम्पानुपगमादिति सिद्धेऽवयविनि तदवयवधाराया क्रन्विदवश्य विश्रामो वाच्य । अन्यथा मेरुसर्षपयो साम्य-प्रसङ्ग । अथास्ता दूरे मेहसर्षपयो साम्यचिन्ता सर्षपराजमाषयोरपि न भवति साम्यम् । नचानन्तावयवलेन साम्या-पादनमिति वाच्यम् । इष्टापत्ते । नचानवस्थादोषो बीजाङ्करानवस्थावददोषलात् । समानपरिमाणता हि नेष्टा सा च न सभ-वति । तथाहि । यावद्विभक्त द्रष्टु च शक्यते तावद्विभागे कृते यदि पञ्चसर्षपस्य भवन्ति भागा भवन्ति तदा विंशतिभागा राजमाषस्येति पश्चारब्धलात्सर्षपमलपपरिमाण विंशत्यारब्धलात् ततो महत्परिमाण राजमाष निश्चितुम । सर्षपे पश्चाना दृश्यमानावयवानामविश्रान्तावयवधारा राजमाषे विंशतीनामिखल्पलाधिक्ये सुनिश्चेय इतिचेन्न । यो हि पन्नस्तेको भागस्त-मेवाधिकृत्य चिन्ताया जगदिद् व्याप्तमिव तद्वयवावयवपरम्पराभिरवगम्यते । तथाहि । तस्यैकस्य द्वाववयवौ द्वयोरेकैकस्य द्वौद्वौ चतुर्णौ द्वौद्वाविखष्टावेवमुपर्युपरि भागचिन्तायामेकैकस्य यत्किचिद्देशचिन्ताया च भवलेव विश्वव्याप्तिरिति । तादशपश्चा-वयवके सर्वपे यदितशयित प्राप्यते महत्त्व चेत पथातिवर्तिमेरोरपि ताहशकोव्यवयवकस्य कि ततोऽतिशयित महत्त्व स्मादिति मेरोरिप यो महान् स्यात्तेनापि सम महत्त्वेन साम्य सर्षपादिप यो छघु तस्याप्यापादियद्ध शक्य किं मेरुसर्षपयो साम्या-पादने वक्तव्यम् . एवचावयवधाराया विश्रामावस्यभावे केचित्रसरेणावेव विश्रामो मन्तव्य तन्महत्त्वस्य निराखाभ्युपगमात् जन्यमहत्त्व प्रलेवानेकद्रव्यलस्य प्रयोजकतयापकृष्टमहत्त्वोपपत्तये त्रसरेणोर्न सावयवलप्रसङ्ग । नच निखरवे मानाभावः । श्रसरेणुमहत्त्व नित्य सजातीयनिरूपितोत्कर्षापकर्षीभयानाधारत्वे सति महत्त्वलात् गगनादिमहत्त्ववदित्यनुमानस्य मानलात् । यथा गगनपरिमाण खापेक्षयोत्कृष्टमहत्त्वस्याभावेनापकर्षानाधारलादुभयानाधार अथच नित्यमेव त्रुटेर्महत्त्वापेक्षयाऽपकृष्ट-महत्त्वाभावेन तदुःकर्षानाधारलादुभयानाधार इति तेनापि नित्येन भवितव्यम् । अणुव्यवहारोऽप्यपक्षष्टमहत्त्वेन परमाणुव्यव-हारश्चोत्कर्षानाश्रयमहत्त्वेनोपपाद्य इति न तदर्थमपि किचिद्रव्य महत्त्वानाश्रयभूतमुपगन्तव्यमिखाह् तम्न । निरुक्तानुमान-स्याप्रयोजकलात् महत्त्वस्य नित्यतायामपकर्षानाधारत्वमात्रस्य लाघवेन प्रयोजकलात् महत्त्वस्यापकर्षाश्रयत्वे हि तदाश्रयस्य विभुवासभवेन परिच्छिन्नलापत्तौ विभाज्यत्वेन सावयवलात् अनिस्यत्व स्यादिति तदाश्रित महत्त्वमि न निस्य स्यादपक-र्षानाश्रयत्वे च विभुवाव्याघातादपरिच्छिन्नानवयवत्वेनानिस्यवस्य तदाश्रयेऽसभवेन तस्य निस्यवमनपनोदित भवतीत्युक्त-हेतावुत्कर्षप्रवेशस्य व्यर्थलात् उक्तोभयानाश्रयखहेतोरपकर्षानाश्रयमहत्त्वत्वेन सोपाधिलाचापकर्षानाश्रयलमात्रेण त्रसरेणु-महत्त्वे निखलसाधनस्य स्वरूपासिद्धा चासंभवात् प्रत्युत चाश्चष्रदेवे सति महत्त्वलादिना निखलामाव एव तत्र सिद्धाति । नचेदमप्यप्रयोजकम् । महत्त्वस्य च तदाश्रयस्य च चाध्रुषत्वेऽनेकद्रव्यत्तस्य सावयवारव्धत्रहृतस्य प्रयोजकत्वेन निस्तत्वे चाक्षुपलप्रयोजकस्य तस्याभावेन चाक्षुपलमेव न स्यात् । नचापकृष्टमहत्त्वमेव लाघवात्तादारम्येन स्वप्रसक्षे समवायेन इव्य-प्रत्यक्षे च प्रयोजकमस्त किमनेकद्रव्यत्वेन गुरुणा तथाच त्रटेनिंखलेऽपि न क्षतिरिति वाच्यम् । व्यभिचारनिश्वयासह-कृतान्वयव्यतिरेकनिश्चयस्य प्रयोज्यप्रयोजकभावनिर्णायकत्वेन त्रसरेणोर्नित्यत्वस्य सदिग्धत्वात् अन्यत्र सर्वत्रावयवसख्या-प्रचयमहत्वान्यतमस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामपकृष्टमहत्वे प्रयोजकत्वावधारणेन त्रसरेणोर्नित्यत्वे तस्यैवानुपपत्ते । अपकृष्टमह-त्वोत्कर्षेण चाक्षुषोत्कर्षस्य दूरस्थवस्त्वादौ दर्शनादकारणोत्कर्षस्याकार्योत्कर्षप्रत्यप्रयोजकत्वातः कारणत्वेनावधतापक्रष्टमहत्वस्यो-त्कर्षतारतम्येऽवयवसख्यातिरेकविशेषस्यैव नियामकत्वात् एव सति प्रत्यक्षापकर्षतारतम्येऽपि महत्त्वापकर्षतारतम्यस्यावयव-संख्याल्पत्विक्शेषनियम्यस्य प्रयोजकत्यावस्यमपेयत्वात् त्रसरेणप्रत्यक्षापकर्षतमत्वस्य तन्महत्वापकर्षतमत्वप्रयोज्यत्वातः तस्याप्यवयवस्व्याल्पलप्रयोज्यत्वेन त्रसरेणोर्निखत्वे तदपि न स्यादिति त्रसरेणु सावयव चाधुषद्रव्यलादिखनेन त्रसरेणो-रवयवसिद्धौ न त्रुटावेव विश्राम । नचावयवो दृश्यस्य त्रसरेणोर्दश्य एव वाच्य दृश्यप्रखदृश्यस्यानुपादानलात् अदृश्योपादे-यस्याद्रयुखापते द्रयश्च त्रसरेणोरवयव अनुपलम्भवाधित इति न सावयवलसिद्धिरिति वाच्यम् , तेजसि व्यभिचारेण तिश्वयमस्य त्याज्यलात् दश्यते ह्यदश्यादेव भर्जनकपालस्थवहेर्दश्यवहणुत्पत्ति । नहि दश्यलमदश्यत्व वा स्वाभाविकमस्माक किंत्र महत्वोद्धतरूपतदभावादित तद्यदि त्रसरेणुरदृश्यादण्युत्पन्नो महाज्ञात किमिति न स्यात् दृश्य इति योग्यानुपलक्ष्य-भावान त्रसरेणोरवयवासिद्धि । नच प्रसक्षविषयस्य सर्वस्यैव घटादेर्महदवयवारब्धलदर्शनात् त्रसरेणुरपि यद्यवयवारब्ध स्यात् महदारच्य एव स्यात् तादशस्त्रावयवो योग्यानुपरुन्धिवाधित एवेति वाच्यम् । यथाकथिनत्सहचारेण व्याप्तिसिद्धौ

वेजसः प्रचुरमुद्भतस्पर्शवत एवोपलब्घेरतादृश नयन तैजस हि न सिद्धेत्। एव सिद्धे त्रसरेणोरवयवे त्रसरेणोरवयवा सावयवा चाक्षुषद्रव्यारम्भकलात् कपालवदित्यनुमानात्तद्वयवसिद्धि । नच चाक्षुषद्रव्यारम्भकारम्भकलात् कपालिका-दृष्टान्वेन तद्वयवोऽपि सिच्चेदिति वाच्यम् । अनवस्थया मेरुसर्षपसाम्यत्रसङ्गरूपप्रतिकूलतर्कपराहतसादुक्तानुमानस्य । **अथ परमाण्व एव सन्तु** साक्षात्रसरेणोरारम्भका इतिचेन्न परमाणवो नाहत्य स्थूलारम्भका परमाणुले सति बहुलात् घटोप-ग्रहीतपरमाणुविदेखनुमानेन इवणुकमनारभ्य परमाणोस्त्रसरेण्वनारम्भकलिसद्धे इवणुकेषु व्यभिचारवारणाय परमेति परमा-णुद्धयस्य स्वापेक्षया स्थूलबाणुकारम्भकलात् तत्र व्यभिचारवाणाय बहुलादिति । बाणुकादिपरम्परया घटारम्भकपरमाणूना साक्षाद्धटारम्भकले भमे घटे कपालादिनौंपलभ्येत तस्य घटानारम्भकलादिति । घटोपगृहीता परमाणवो यथा न साक्षाद्धटारम्भका तथा परमाणवो न साक्षात्रसरेणोरप्यारम्भका इति द्वाभ्या परमाणुभ्यामेव द्यणुकस्यारम्भो न त्रिप्रसृतिभि बहुभि परमाणुभि कस्यचित् इत्यस्योत्पत्ति । द्यणुक चेश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुगतद्विलजन्यपरमाणुपरि-माणविलक्षणपरिमाणवजायत इति । अथ द्यणुकानि नाहत्य महदारम्भकाणि द्यणुकले सति बहुलात् घटोपगृहीतद्यणुकव-दिखनुमानात् बणुकानामपि बणुकद्वयार्किन्विदारभ्य महदारम्भकल स्यात्तच नेष्टमिति तद्वारणाय यदि विनाशानन्तरो-पलभ्यमानावयवकमहत्कार्यारम्मकाणि नाहस्रेति वाच्य तदा परमाणुपक्षकानुमानेऽपि तथैव वाच्यम् । तथाच षङ्क्रि साक्षादि त्रसरेणोरारम्भ उक्तानुमानबाधाभावात्रसरेणोर्विनाशानन्तरोपलभ्यमानावयवकलाभावात् द्यणुका-भ्युपगमो निर्थंक इतिचेत । लोष्टतद्वयवतद्वयवादीना गुरुलोत्कर्षापकर्षयो मूलीभूतपरमाणुसख्योत्कर्षापकर्षाभ्या वाच्य-लात् । तत्र हि लोष्टमूलपरमाणुसख्यावधिकापकर्षस्य तद्वयवमूलपरमाणुसख्वानिष्ठस्य तद्वयवगतगुरुखापकर्षप्रयोजक लम् । संख्ययोरुत्कर्षापकर्षौ चाधिक्यन्यूनले सख्याचारम्भिका प्राह्मा अनारम्भकसख्याया उभयत्रापि साम्यसभवात् । संख्या चारम्भिका न साक्षात् गुणस्य साक्षात् द्रव्यानारम्भकलात् आरम्भकलस्य समवायिकारण एवोपगमात् किंत्वसम-वायिकारणसयोगविविष्टलेन सम्वायिकारणस्यारम्भकले पर्याप्तिसबन्धेनावच्छेदकतया तत्त्व च न परमाणुगतैकत्वस्यैक-मात्रस्यारम्भकसयोगविश्विष्टत्वासम्भवात् त्रिप्रसृतीनामारम्भकसयोगविश्विष्टत्वसमवेन त्रित्वादेनिरुक्तारम्भकत्वसंभवेऽप्यवय-विमूळपरमाणुगतत्रित्वादेरवयवमूळपरमाणुगतद्वित्वापेक्षया साम्यस्य न्यूनत्वस्य वा सभवेनावयवगतसख्यानिष्ठापकर्षावधि-त्वसासभवात् । अतएवोत्कर्षाश्रयत्वस्यासभवात् त्रित्वादिनीपादेय । एवच प्रकृत आरम्भिकोत्कर्षापकर्षाश्रयत्वावधिकल-योग्या सैव यत परमल्पदेशवृत्तिरन्या न सभवति । भवति चैताहश्री द्वित्वसङ्ख्यैवेति परमाणुद्रयसयोगासमवायिकारणकद्य-णुकद्रव्यस्य न समवत्यपलाप । तथा सति परमाणव इत्याद्यतुमाने विनाशानन्तरेत्यादिसाध्यविशेषण न देयम् । द्यणुका-कल्पनत्यघवतर्कस्यो काविबिष्टसाध्यसाधनव्याप्यव्यापकभावमहाननुकूलस्याभावेन गुरुलोत्कर्षापकर्षव्यवस्थापकान्**निपातिनो** बाणुकस्य भोगोपयोगित्रसरेण्वादिमहदनारम्भकले निष्प्रयोजनत्वापत्त्योत्पत्यसभवात् । परमाणुद्वयसयोगस्यानारम्भकलाः पत्त्या परमाणुगतद्विलस्यारम्भकत्वासभवादुक्तव्यवस्थानुपपत्ते द्यणुकस्य त्रसरेण्वाद्यारम्भकत्वावश्यभावे त्रसरेणूपगृहीत-परमाणुषु व्यभिचारसदेहस्याप्यसभवेन च लाघवेन परमाणुपक्षकोक्तानुमाने ह्यविद्याष्ट्रसाध्यसाधनव्याप्यव्यापकभावनिश्वयस्य सभवात् कविद्रथणुकद्वारा कविच साक्षात्परमाणूना त्रसरेण्वारम्मकत्वस्य कारणकारणजातीयस्य कार्यकार्यजातीयानारम्भ-कत्वनियमेनाप्यसमवाच परमाणुद्धयादेव द्यणुकरूप कार्यं न परमाणुत्रयादित किमिप कार्यमिति सिद्धम् । एव द्यणुक-द्वयादिप न किमिप कार्यम् इणुकद्वयादुत्पनस्य कार्यस्यापि महत्त्वहेत्ववयवबहुत्वमहत्त्वादीनामभावेन महत्त्वासंभवात् वणु-कवदणुक्पसैवोपेयलात्तद्वयादिप कार्यस्याणुक्पसैनोपेयत्वात् तित्रिभि कस्यचिन्महत उत्पत्त्यभ्युपगमे द्यणुकत्रयादेव तदुः त्यत्यभ्युपगमस्योचितत्वात् । द्यणुकद्वयारब्धद्रव्यस्य निष्प्रयोजनतयाऽनभ्युपगम एवोचित इति द्यंणुकैर्वेहुभिरेव जायते द्रव्य न बणुकद्वयादिलापि सिद्धम् । एवच बणुकपक्षकोत्तानुमाने विनाशानन्तरेलादिविशेषणविशेषितमेव साध्य बणुकद्वयात्का-र्थस्य निराक्नृतत्वात् । तदित्यमारम्भवाद परमाणुमूलकारणक उपपादित इतीदानीं परिणामवादस्य श्रुतियुक्तिसिद्धस्य व्यव-स्थापनाय तत्प्रतिकूळ युक्तिमात्रसिद्धमारम्भवाद निराकर्तुं परमाणुमूळक सर्गो न सभवतीति प्रस्तूयते । तथाहि परमाणु वादिभिरप्युपेयते प्रलय इति तदानीं विभक्ता परमाणवो यदि सयुक्ता स्यु स्यात्सभवो बाणुकक्रमेण पुनः सर्गस्य नास्ति-समव परमाणूनां सयोगस्य तस्यापि परमाणुवदनुमेयत्वात् । अनुमान च दृष्टसाधर्म्येण प्रवर्तमान न दृष्टमर्यादातिलङ्कने भवति हि समर्थम् । दृष्टं च सृष्टिदशाया नोदनाभिघातवेगगुरु-चद्रवत्वेरेकस्य द्वयोर्वा जाते कर्मणि सयोगभवन नाद्दष्टमात्रात्कर्म तत सयोगभवनम् । नहि सभवति प्रलयावसाने नोदनादित्रितयम् । कियासाध्यत्वात्तस्य तत्साध्यत्वाच क्रियाया इखन्योन्या-श्रयात् । गुरुत्वद्रवत्वे हि परमाणुगते निख इति तन्मात्रस्य तद्धेतुत्वे परमाणुकियासातत्यप्रसङ्ग इति कर्मामावात् सयोगा-भावेन न सर्गसमव । नच दृष्टमिदानीमप्यदृष्टमात्राद्वायोस्तिर्यग्गमन वहेक्ष्वंजनलन चेति तयोरेवादृष्टमात्रात्प्रलयेति प्रथमं कमें ततस्तद्र्यणुकाद्युत्पत्ति. तेन नोदिता अभिइता वा परमाणव पार्थिवा पायसीया वा जातिकया सयुज्येरिजति वान्यम् । वाय्वन्तरेणाभिद्दता नोदिता वा वायवो वह्नयश्च सिकया सर्गे नादृष्टमात्रात् वायुरिमश्वासौ मूर्तोन्तराभिधातादि-प्रयुक्तिकथावान् मूर्तत्वात् तृणशास्त्रादिवदित्यनुमानेन तथैव सिद्धे । अतएव निरिछद्रीकृते प्रपूर्णे वायुनाः पात्रे वायोनिर्वाते

च प्रदीपादं स्तैमित्य क्षणमनुभवसिद्ध विनाशश्च न चिराच्छ्वासावरोधेन प्राणिनो वहेश्च त्याद्प्यभ्युपगमो द्वातिक्रमेणाप्यदृष्ट-मात्रात् कियाया यद्यन्यथानुपपत्ति सर्गस्य स्यात् । सा हि सर्वतो बलवती । नच सास्ति श्रुतिप्रमाणसिद्धाया सर्गान्यथो-पपत्तर्वक्ष्यमाणलात् शरीराभावेन तदानीमात्मना ज्ञानेच्छाप्रयत्नासभवात् प्रयत्नवदात्मसयोगेन शरीरवदपि न परमाणौ कियाया सभव । नापि हि शरीरादन्यत्र प्रयक्षवदात्मसयोगस्य कियाजनकता क्वचिदपि दृष्टा । एवमदृष्टमात्रादिप सर्ग-प्राक्काले नास्ति सभव परमाणौ कर्मण अचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य कियाश्रयलप्रयोजकलयोरदर्शनात् जीवस्य तदानीं चैतन्याभावेनाधिष्ठात्लासभवात् अदृष्टमप्रत्यक्षयतो जीवस्य तद्धिष्ठातृत्वस्य चेतनावस्थायामप्यसभवाच । अथ तद्धिष्ठा तृस्त द्विधा भवति तन्निष्पादितफलभोक्तृत्वेन राजवत् तद्यापारानुकूलप्रयलवत्त्वेन च सेनाधिपतिवत् तत्र व्यापारमात्रेऽपि प्रवृत्तिपदवृत्ते सेनादिप्रवृत्तिप्रयोजकव्यापारवति सेनानायके सेनाधिष्ठात्त्वव्यवहार इवोद्गमननिपतनादिव्यापारवत् कुठारादि-प्रवर्तकलेन छेत्तरि पुरुषे कुठाराचिष्ठातृलव्यवहार । ईरहो चाधिष्ठातृलेऽधिष्ठेयप्रलक्षस्य तन्त्रलेऽपि तत्कृतफलभोक्तले-नाधिष्ठातृत्वे तस्यातन्त्रत्वमेवान्यथात्मनोऽतीन्द्रिये अधिष्ठातृत्व न स्यात् । प्रवर्तकत्वेनेन्द्रियाधिष्ठातृत्व हि न सभवति इन्द्रि-यव्यापारे सिचकर्षे पुरुषप्रयक्षस्य नियमेनाण्क्षाभावात् अनिच्छत्यपि दहनसयोग पुरुषे कुतश्चित्कारणाद्दहनसयोगे लिच तदुष्णलग्रहात् । एव सभयस्थाने भयहेतुवस्तुदर्शनप्रतिकृलप्रयत्नवस्यपि भीरौ भयविचित्रस्नभावात् बलाचस्रुष प्रवृत्तेश्च । एव चेन्द्रियाधिष्ठातृत्ववददृष्टकृतफलभोक्तत्वेन जीवात्मन एवादृष्टाधिष्ठातृत्वसभव । ततश्च जीवाधिष्ठितेनाचेतनेनाप्यदृष्टेन परमाणौ कियाया सभव । नचादष्टेनात्मवर्तिना नास्ति परमाणो सबन्ध इति वाच्यम् । खाश्रयात्मसयोगस्य सबन्ध-लसभवादितिचेत् सराम् । सृष्टिकाले हि सभवति न प्रलयेऽधिष्ठातृत्वम् । खप्ने बाह्येन्द्रियस्य सुषुप्तौ करणमात्रस्यात्मन्य-धिष्ठातृत्वाभावात् । तत्कृतफलभोगस्य फलसाक्षात्काररूपस्य या योग्यता जाप्रदवस्थालक्षणा तस्यास्तत्प्रयोजकत्वस्योपगन्त-व्यक्षात् । आत्मस्यमात्रस्य तथाले सुषुप्तौ प्ररुयेऽपि तथालापातात् । तथाच प्ररुये शरीराद्यभावेन जाप्रदवस्थादिरुक्षणा-दृष्टकृतफलभोगयोग्यलस्याप्यसभवात् फलभोगोपहितलस्य स्रतरामसभवात् तत्कृतफलभोक्तलेनाप्यदृष्टाधिष्ठातृत्व न सभवस्थेव नच सुषुप्रयादावस्खेवाधिष्ठातृत्व ज्ञन्दान सयोगायभावान्नेन्द्रियादिकृतफलभोग इति वाच्यम् । सुषुप्रयादौ कदान्विदिप फलभोगाभावेऽधिष्ठातले मानाभावात् । चेतनाधिष्ठितस्यादृष्टस्य फलाय प्रवृत्तिसभवेन कदाचित्तदापत्त्या नियमेन तद्भाव-स्योपपादिषतुमशक्यलात् । जाप्रदवस्थाया बहुधा फलमोगदर्शनात्तथालस्योपगमात् कदाचित्फलमोगाभावस्य प्रतिबन्धकस-द्भावादिनोपपादनीयलात् । किच दष्टानुसारेण प्रमृत्तमनुमान सृष्टिकाले शरीरेन्द्रियादिमत एव दष्टमिषष्टातृलमिति तदति-क्रमेण प्रलये कथमदद्याधिष्ठातृत्व साधयेत् । नचानुमानस्य द्रष्टान्तदृष्टसकलधर्मोपजीवकत्व नास्तीति वाच्यम् । अप्रयोजक-धर्मानुपजीवनेऽपि प्रयोजकस्यावश्यमुपजीवनात् । प्रयोजक चाधिष्ठातृत्वे चैतन्य अन्यथा ह्यचेतनस्यापि तत्त्व स्यात् । नचा-त्मलमेव ततो विशेष सुषुप्तमुक्तयोरिप तथात्वेनादद्याधिष्ठातृत्वापातस्योक्तलात् चैतन्य हि शरीरिनयत भवता नित्य चैतन्याखीकारात् प्ररुये नास्तीति । एवमदृष्टमात्रस्य परमाणुकियाया स्त्राश्रयात्मसयोगेन हेतुत्वे परमाणुकियासातस्यप्र-सङ्ग । यद्यि परमाणुकियाजन्यतया परमाणुजीवसयोगस्य सातत्यासभवाज्ञ सातत्यापत्तिसभव तथापि प्रवाहरूपेण सात-खसम्भवादापत्तिसभव । नच तत्तत्कार्यं प्रति तत्तददृष्टस्य कारणलात् तस्य च काळविशेषादे सहकारित्वोपगमात् अन्य थाऽदृष्टस्य सत्त्वेन स्वर्गोदिविलम्बानुपपत्ते कालविश्लेषस्य चामावान्न परमाणुकियासातत्यापत्तिरिति वाच्यम् । प्रलये सूर्यपरिस्पन्दाद्यभावेन कालविशेषव्यवस्थाया असभवात् । ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसूर्यपरिस्पन्दस्य सत्त्वे भवेदपि तद्यवस्था। तस्यैव ह्यभावात् सकलब्रह्माण्डनाशोपगमात् प्रलयकालस्यैव सहकारित्वे तस्य त्रिक्षणमात्रलापत्ते चतुर्थक्षणे द्याणुकस्य सृष्टे । एव द्यणुकसृष्टे प्राक् प्रलयकाल तत्सहकृतेनादष्टेन यावदेका विभागानुकूला किया तावद्प्यदृष्टकालसद्भावाद्भितीयापि तादशीखेव क्रिणधाराया परमाणुद्रयसयोगस्य दुर्लभलावत्ते । तत्तत्कियादिप्रतिबन्धकलकल्पनायाश्वान्यथापि सृष्ट्युपपत्त रप्रामाणिक्या प्रसङ्गाच युगपत्सकलब्रह्माण्डानाशेऽपि ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसूर्यपरिस्पन्दस्योपलक्षणतया कारणतावच्छेदकघट-कत्वे तदुपलक्षितकालस्यान्यदापि सत्त्वात् सदैव परमाणुकियापत्ति । विशेषणतया तथात्वे च विशेषणीभूतिकयाया प्रलय-प्रदेशे विरहेण तत्प्रदेशस्थपरमाणो ताहशकियाविच्छन्नकालस्य सयोगेन सत्त्वायोगात् अभिमतसमयेऽपि कियानापत्ति । तत्रापि सूर्यपरिस्पन्दे सूर्यनियतरृत्तिशालिनि सति प्रलयत्वव्याघातात् । नहि भवति गृहप्रदेशे घटासत्त्वेऽत्र घटाकाश इति । द्वीपान्तरवर्तिसूर्यरक्मौ रजनाविह दिनमिति भवेत् । तदम्यस्थेतत्प्रदेशे सूर्यरिमविरहेऽपि तद्विश्विष्टकाळसत्त्वे तस्यैव दिनरूप-त्वात् । इह दिनमिति प्रतीतिव्यवहारयोद्धिं वेतद्देशविषयतावारणाय दिनपदार्थस्यैतद्वीपाघटितस्यैव वाच्यलादिति ॥ अशास्त निस्य-नैतन्यवानीश्वर प्रलयेऽहष्टाधिष्ठाता तेर्नाधिष्ठितमचेतनमप्यहष्ट कर्मणे प्रवर्तते । नचादष्टस्य का नाम प्रवृत्ति कश्चेश्वरस्य प्रश्वत्त्यनुकूलो व्यापार इत्यनुयोक्तव्यम् । प्रसुप्तकल्पस्यादृष्टस्य फलाभिमुख्यलक्षणप्रबोनस्यैन तत्प्रवृत्तित्वात् । यक्नविशेषस्यै-वेश्वरे प्रवर्तकलक्ष्यलादितिचेन । प्रयत्नवदीश्वरसयुक्तात्मसमवायस्यैवादष्टप्रमृत्तिप्रयोजकलेन तत्सातत्येनादष्टप्रवृत्तिसातत्या-पते प्रवृत्तादृष्टवद्।त्मसयोगसातत्येन परमाणुकियासातत्यापत्तेर्दुरुद्धरत्वात् । फलाभिमुख्यस्यापि प्रलये दुर्निरूपत्वात् स्राष्ट्रसम्ये कारणप्रवाहसपादितस्यादष्टफलत्वेनाभिमताना दष्टकारणकलापसहभावस्य फलाभिमुख्यत्वेन वक्त शक्यत्वेऽपि प्रलये तदभावात्

प्रलये कालविशेषसमवधानरूपस्याप्याभिम्ख्यस्य निराकृतत्वात् अदृष्टस्येव फलजनने विहित्तनिषिद्धिकयाव्यापारत्वेन तद्या-पारान्तरस्यानुपगमात् तस्या दृष्टसमकालत्वे दृष्टमात्रसाध्यत्वे चाभ्युपगमवैयर्थ्यात् । कारणान्तरजन्यत्वे तस्यैवादष्टसहकारि-त्वा+युपगमेन फलोत्पादव्यवस्थोपपत्तेर्व्यापारान्तरकल्पनाया अयुक्तत्वात् । किंच परमकारुणिको निरस्तसमस्तपुदोषो हि भगवान म्युपेयते परमेश्वर स कथ कुत्सिते दु खानुबन्धिन कर्मणि प्रवर्तयेत् । तादशकर्मसाध्यमदष्ट वा दु खाय प्रवर्तयेत् । नचानादौ ससारे पूर्वपूर्वाद्दष्टेन प्रवर्तित उत्तरोत्तरादृष्ट प्रवर्तयतीति वाच्यम् । अचेतनेन प्रवर्तितो हाचेतन प्रवर्तयतीखन्ध-परम्परापातात् दृष्टान्तिनयतप्रवृत्तिकानुमानेनाधिष्ठातृतयोपगतस्य दृष्टान्तदृष्टशरीरादिमत्तयैवोपगन्तव्यतया प्रलये शरीरायभा-वेनाधिष्ठातत्वासम्वात् एवमदृष्टवदात्मसयोगस्य परमाणौ क्रियाहेतुत्वाभ्यपगमे परमाणौरात्मनश्च निरवयवतया तत्सयोगस्या-वच्छेदकासभवेनाव्याप्यवृत्तित्वासभवात् व्याप्यवृत्तित्वाभ्युपगमे चातमनोऽवच्छेदकमेद विना विरुद्धयोर्भावाभावयोरेकत्र प्रसङ्गवारणाय सयोगमात्रस्वीकारे परमाणोरात्मवद्विभुलापत्ति । सयोगाभावेऽदृष्टप्रसासत्त्यभावात् परमाणौ कर्माभावापत्ति । नचात्मनि परमाणुसयोगोऽव्याप्यवृत्तिरेव परमाणोरेव तदवच्छेदकत्वस्य सभवातः ज्ञानवृत्तो शरीरवदिति वाच्यम् । अवयवि न्यवयवस्य समवेतत्वरूपसबन्धस्य सत्त्वेन तत्र सयोगरूतौ तस्य तदीयादृष्टोपात्तत्वेनात्मसबन्धिन शरीरस्यात्मनि ज्ञानवृत्ता-ववच्छेदकत्वसभवेऽपि परमाणोर्नित्यस्य नित्येनात्मनोभयविधसबन्धासभवेनावच्छेदकत्वासभवात् । वीणाकर्णशष्करत्यादे सयोगेनाकाशसबद्धस्य तत्र शब्द्यत्तितायामवच्छेदकत्ववत् सयोगेनैवात्मसबन्धिन परमाणोरवच्छेदकत्वसभव इति त न वाच्यम् । अवच्छेदकतानियामकसबन्धेन तत्तदवच्छेदकविशिष्टे सयोगज्ञानशब्दाद्युत्पत्तौ तस्य तदवच्छेदकलदर्शनात् पर-माणुसयोगात्प्राक् सयोगेन परमाणुविश्विष्टलासभवेनोक्तरीलाऽवच्छेदकलासभवात् । नच परमाणुसाधकयुक्तिभि परिमण्डळे परमाणौ सिद्धे चात्मसाधकयुक्तिभिर्विभावावात्मनि खकारणात्परमाणुसयोग आत्मनि जायमान परमाणुमात्रदेशो जायते नात्मव्यापक इति वाच्यम् । परमाणमात्रदेश इत्यस्य निर्वेक्तुमशक्यलात् । परमाण्वात्मनोरुभयोर्निष्प्रदेशत्वात् अव च्छेदकत्वस्य निराकृतत्वात् परमाणो पारिमाण्डल्यस्यात्मनो विभुत्वस्य वानुपपत्तिरूपप्रतिकूलतर्वेण विभुत्वपारिमाण्डल्यान्य-तरसाधकस्याभासीकरणात् । एव परमाणुक्रियया परमाणुसयोगोऽपि दुरुपपाद । तथाहि । मध्यपरमाणोश्रतुर्दिश्चपरिचाधश्र षड्भि परमाणुभिर्योगे परमाणो षडशता स्यात् साशस्य परिमण्डलत्व निखत्व च दुर्लभम् । यद्यशेन न सयोग सर्वात्मनैव स्यात् पिण्डोऽणुमात्र एव-स्यात् सर्वेषा परमाणुना सयोगेन मध्यपरमाणुमात्रदेशलात्प्रथिमानुपपत्ते । एकदेशेन सयोगे एक-देशान्तरेण परमाण्वन्तरस्यासयोगेन तदव्यापितया प्रथिमोपपत्तिर्भवत्येव । नच द्वयोरेव परमाण्वो सयोगसभव एकेन पर-माणुनाकान्ते मूर्तेन मूर्तस्य परमाण्वन्तरस्य परमाणौ सयोगासभवादिति वाच्यम् । परमाण्वो सर्वात्मना सयुक्तयोरन्योन्यस्य परितो वर्तमानयो स्विक्रयया प्राप्तेन परमाण्वन्तरेण यन्नैरन्तर्थं तस्य स्योगरूपलात् एवमन्येनान्येनेति बहूना स्योगस्थ-वात् । नैरन्तर्यस्य तस्य सयोगातिरेके तेनैवान्यत्रापि सयोगव्यवहारोपपत्तौ सयोगस्यासत्त्वमेव हि स्यादिति । यत्त समाने मध्यस्थितपरमाणौ षण्णा परमाणूना सयोगा एव सन्ति न परमाणव इति परमाणूना मध्यमपरमाणुमात्रदेशताविरहात्पि-ण्डस्थील्यस्य न भवति कापि हानि । नच घटस्य पटेन सयोगे पटस्य तन्तोरंशोश्च यथा तत्र सयोगेन वृत्ति । एव परमा-णूना सयोगस्य तत्र सत्त्वे सयोगेन तेषामपि भवसेव तत्रैकदेशे वृत्ति । नहि समवायेनैव वृत्तिरिति नियम । कुण्डे रूपिन-तिवत् कृण्डे बद्रामिति प्रत्ययस्याविशेषेण सर्वजनीनलादिति वाच्यम् । समवायेन हि समानदेशता स्थौल्यारम्भविरो-धिनी । नहि रूपरसादिक समवायेन समानदेश किचित्कार्य स्थूलमारममाण दृष्टमेव तन्लादीनां बहूना पटाद्यारम्मकाणा क्राचिदेकत्राश्वादौ समनायेन वृक्तिर्यदि स्यात् तदा तद्युमात्रदेशतैव स्यात् समवाय्यधिकदेशोपलब्धताया समवेते काप्यद-र्शनादिति पटस्य स्थौल्य न स्यादिति द्रव्यस्य समानदेशतासमवायेन नोपेयते स्योगेनैकैकस्मिन् तन्तावनेकतन्त्रना वृत्ताविष पटस्थील्यदर्शनात् सयोगेनैकत्र वृते स्थील्यारम्भविरोधिलविरहात् तद्वपगमेऽपि क्षत्यभावात् एव च षण्णां परमाणूना सयोगेनैकमध्यपरमाणुदेशवृत्ताविप कार्यस्थौत्यसभवात् । एकदेशेन वृत्त्यभ्युपगमस्याकार्यस्वात्परमाणोरनवयवसमेवेति न्याय-वार्तिकतात्पर्यादिमन्थस्थित समाधान तदसमाधानमेव । तथाहि । यत्रयत्र सयोगेनैकत्र वर्तमानानामपि बहूनां स्थूलकार्या-रम्भकल दृष्ट न तत्रैकावच्छेदेनैकत्र वर्तमानानामर्थादेशानवच्छिकैकिनिकिपितवृत्तिमता अपितु विभिन्नदेशावच्छेदेनैकत्र वर्तमानानामेव । तथासखेव स्थौल्योपपत्ते एकावच्छेदेनैकत्र सयोगेन वृत्तिमता समवायेन वृत्तिमतामिव स्थौल्यानारम्भक-खस्यैवानुमविकलात् । तन्तौ तन्तूना तत्तदश्ववच्छेदेन वृत्तिमतामेव स्थौल्यारम्भकलदर्शनादेकावच्छेदेनैकत्र वृत्तिमता बहुना स्थौल्यारम्भकलस्य काप्यदर्शनात् अप्रत्यक्षे परमाणौ दृष्टानुसारेणैव तस्य कल्पनीयलाद्विभिन्नावच्छेदकानवच्छिन्नैकपरमाणुनिह-पितवृत्तिमता परमाण्ना दृष्टविरुद्ध स्थौल्यारम्भकल कथ कल्पनीय स्यात् । नचावच्छेदकदेशविरहेऽपि परमाणो परमाण्व-न्तरेण य सयोग स सयोगस्त्राभाव्यादेवाव्याप्यवृत्तिरिति वाच्यम् । अव्याप्यवृत्तित्वे परमाणुसंयोगस्य परमाणुसयोगवस्येव हि तदभावो वाच्य । सच भावाभावयोः खभावयो विरुद्धलान्न सभवति । सभवति चावच्छेदकभेदे सस्येव तस्य च परमा-णावभावेन नाभावसभव इति सयोगस्य व्याप्यवृत्तितैव । सा यदि सयोगस्वभावविरुद्धा माभ्युपगम्यता परमाणो परमाण्वन्त-रेण सयोग सयोगाभावे च परमाणोईव्यारम्भकता दूरापेतैव । नच प्राच्यादिदिग्भेदाविच्छनवृत्तिकः परमाणुसंयोगोऽस्स-

व्याप्यवृत्तिरिति वाच्यम् । दिष्मात्राविच्छन्नरृत्तिलेन सयोगस्य द्रव्येऽव्याप्यरृत्तिताया काप्यदर्शनात् द्रव्यखेन परमाणौ सिद्धन् सयोगो दष्टानुरोधाद्देशविशेषाविच्छिन्नलिनयतदिग्विशेषाविच्छन्नलवानेव सिद्धेत् तथाच सावयवलस्यैव प्रसङ्गात् । नच परमाणुत्राहकप्रमाणेन निरवयवतयैव परमाणो सिद्धतया देशावच्छिन्नलबाधाहिस्यानावन्छिन्नलस्य परमाणुसयोगै सिद्धिरिति वाच्यम् । सयोगानुपपत्तिरूपप्रतिकूलतर्केण बाविततया निरवयवलेन तित्मद्धेरैवासभवात् । परमाणु विना सुष्ट्या-बनुपपत्तावर्थापत्ति सर्वतो बलवती परिहरन्त्यनुपपत्तीनिरवयवलेन दिङ्यात्राविच्छन्नसयोगशालिलेन च परमाणून् साधयेत् साच नास्सेवान्यथैव सुख्युपपत्ते वक्ष्यमाणलात् । एवचानवस्थाया मेरुसर्षपसाम्यप्रसङ्गोऽपि सयोगानुपपत्तेरेव साहायकमा-चरन् परमाणुकल्पनामूलोच्छेदक एव । किच दिब्बात्रावच्छिन्नलेनाव्याप्यरृत्तिलाभिमानो दुरभिमान एव । तथाहि—यत्र सयु-क्तास्त्रय परमाणव तत्र मध्यमपरमाणो प्राच्यवस्थितपरमाणुसयोग प्राचीदिगवच्छेदेन वर्तते प्रतीचीदिगवच्छेदेन तदभाव मूर्ताश्च त्रय इति मध्यमेन व्यवहितौ द्वौ तयोरेक स्योदयदेशसिबहित प्रतीचीस्थ इति तयो सयोगौ प्राचीप्रतीच्यव-च्छिन्नावव्याप्यवृत्तीति तवाभिप्राय । सचासभवी । योहि सावयवस्तस्य कश्चिद्वयव प्राचीस्थ कश्चित् प्रतीचीस्थ प्राचीस्थावयवे येन सयुक्त तत्सयोग प्राच्यवच्छित्र । प्रतीचीस्थावयवे येन सयुक्त तत्सयोगस्तन्न प्रतीच्यव-च्छित्र इलानुभविको मन्तुर्मेह । मूर्तोऽपि परमाणु यहिं निरवयव तर्हि तस्य निरवयवपरमाण्यन्तरेण प्राचीस्थलेना-भिमतेन सयोग कुतो न प्रतीच्यामिति वक्तव्यम् । प्रादेशिकले सति तद्वक्तुमई तस्याभावात् । दैशिकाव्याप्यगृत्ति-लक्क्न्यस्य प्रतीच्यामपि भावात् । यदाहि सयुक्तौ परमाण् तदा परित एव सयुक्तौ अतएव मध्यमस्य व्यववायकलमपि दुर्वेचम् । प्राच्यवच्छित्र सयोग एवैको भाग परमाणो प्रतीच्यवच्छित्रश्चापर इलिप न वाच्य । भागसिद्धौ प्राच्यवच्छि बाखि दिस्तित्वि च भागि दिरित्यन्योन्याश्रयात् । नच कल्पनया निर्वाह किल्पतस्यायस्तुलात् । अथ परमाणुद्वयसयोगा-हुत्पन्नो बणुको भागवान् भवति तत्तद्भागाविन्छने त्रयाणा बणुकाना सयोगात् स्थूलत्रसरेणुसभवान्न काप्यनुपपत्तिरितिचेन । यदा हि सयुक्ती परमाणू सर्वत स्युक्ती तदा छणुक परमाणुमात्रमेव भवेदिति त्रयाणा छणुकाना सयोगे परमाणूना सर्वेषामि सर्वत सर्वसयोगे त्रसरेणोरिप परमाणुमात्रतैव तदवस्था । नच परमाणोनि प्रदेशालात्सर्वत सयुक्ताविति वक्तुः मयुक्त सर्वत इत्यस्य सर्वावयवावच्छेदेनेत्यर्थकलादिति वाच्यम् । तिकमेकदेशेन हि स्युक्ताविति वक्तव्य । नच तदिप हि भागाभावात् । तथासति न सर्वत स्युक्तौ नचैकदेशेन स्युक्तावित्यस्युक्ताविति पर्यवसन्न तृतीयप्रकारस्यादर्शनात् । अन्य-थानुपण्तौ दृष्टविरुद्धमपि कल्प्येतान्यथोपपत्ते परिणामवादोपपादनेन वक्ष्यमाणलादिति । एतेन परमाणुसयोग फुल्लाख्यो विलक्षणो येनैकदेशलेऽपि सयोगानामनेकानुप्रवेशादवयवी स्थूल सपद्यत इलिपि निरस्तम् । एव निल परमाणुरिममतो वैशेषिकाणा तन्मूर्तञ्जाद्धणोपचयाचायुक्त । तथाहि यद्यन्मूर्तं तत्सर्वमनित्य दृष्टम् । मूर्तश्च परमाणुरिति । नच कार्यलम्-पाधिरनिस्रल प्रति तस्यैव प्रयोजकलादिति वाच्यम् । विनाबिलस्यैव साध्यलेन कार्यलस्य तदप्रयोजकलात् । ध्वसे कार्ये विनाशिलादर्शनात् । नच भावले सति कार्यल प्रयोजकमिति वाच्यम् । मूर्तलस्यैव प्रयोजकले लाघवाइच्यातिरेकेण गुणादीनामभावात् मृतीलव्यतिरेकेण गुणे विनाशिलस्य शिद्धतुमशक्यलात् । कार्यलस्यापि तेनैव हेतुना तत्र साध्य-त्वेन तस्योपाधिलस्यायुक्तलात् । 'अतोऽन्यदार्त'मित्यादिश्रतिभिर्श्रह्मातिरिक्ताखिलविनाधिलप्रतिपाविकाभिर्नित्यनिर्दोषलेना-खिलप्रमाणप्रबलाभिरुन्मूलितप्रतिकूलतर्कशतसामर्थ्याभिर्यहीतपक्षपातस्यानित्यलसाधकानुमानस्य निष्पत्यूह खिवषयसाधक-लात् । एव शब्दैकगुणादाकाशात्स्कमात्स्पर्शशब्दगुणस्य वायोस्तस्मादिप रूपस्पर्शशब्दगुणस्य तेजसस्तस्मादिप सरसपूर्वोत्त-गुणत्रयस्य जलस्य तस्मादिप सगन्धपूर्वीकागुणचतुष्ट्याया पृथिव्या गुणोपचयेन मूर्त्यपचयस्य स्थौल्यतारतम्यस्य दर्शनात्का-र्यद्वारेणानुमेथे परमाणौ कारणे गुणोपचयस्यावश्यमभ्युपगन्तव्यतया मूर्त्युपचयस्य स्थौल्यस्यावश्यकलम् । तथाचानित्य एव परमाणु । नचान्यस्य गुणस्योपचयेन कार्यस्यैवोपचयो न युक्त इति वाच्यम् । गुणगुणिनोरमेदस्यात्रे साधियध्यमाणलात् । नच विनाशकारणस्यावयवनाशस्य तत्सयोगनाशस्य चामावान्न परमाणुनाश इति वाच्यम् । सयोगसचिवाना बहुना सजा-तीयद्रव्याणामेव द्रव्यारम्भकलामिति प्रक्रियासिद्धावेवोक्तस्य नाशकल तस्यैव चासिद्धे । करकाष्ट्रतसुवर्णकाठिन्यप्रविरुयव-न्मूर्तिप्रविलयेन कारणावस्थाप्राप्तिरूपनाशस्य परमाणो सभवादिति दिक् ।। अथावयवसयोगादारब्धोऽवयवी यद्यवयवाद-त्यन्त भिन्नोऽभ्युपेयते वाच्यस्तदाऽवयवावयविनो सबन्ध । ननु समवाय स हि प्रमाण च तत्र गुणक्रियादिविद्यिष्टबुद्धिर्वि-शेषणविशेष्योभयसबन्धविषया विशिष्टबुद्धिलात् । दण्डी पुरुष इति विशिष्टबुद्धिवदित्यतुमानम् । यतसिद्धलामावेन सयोगा-समवात् । अनेकस्वरूपस्य सबन्यस्वकल्पनापेक्षयाऽतिरिक्तैकसमवायस्य सबन्धले लाघवादिति चेश्व । सबन्धिभ्यामस्यन्तिभ-न्नाभ्यामत्यन्त्रभिन्न समवाय सबन्धिभ्यामसबद्ध सबन्धिनौ यदि हि सबन्धयेत्सर्वं सर्वेण सबन्धयेत् असबन्धस्य सबन्धिभिन्न-खरूपलस्य चाविशेषात्। सबन्धिभ्या सबद्धस्य तथाले तस्यापि सबन्धस्य खसबन्धिभ्या भिन्नस्यासबद्धस्य तथाल उक्तदोषता-दवस्थ्यात् तस्यापि सबन्धान्तर तस्यापि सबन्धान्तरमित्यनवस्था स्यात् । अथ सबन्धिनौ घटयितु प्रमाणेन सिद्धोऽसौ सबन्धि-घटने सबन्धान्तरं नापेक्षते । सबन्धिसबन्धनपरमार्थलात्तस्येति तस्सिन् सति सबन्धिनौ न भवतोऽसबद्धौ स चापि सब-न्धान्तरं विनेव भवति सवन्धिनोरिति नातिप्रसङ्गो नानवस्था न विशिष्टबुद्धवुपपतिरितिचेश्व । सयोगोऽप्येव हि विनेव स्व गी० १०१

सबन्ध समवायलक्षण सबन्धिनो स्याद्ध्रद्येश्व सबन्धिनावित्यस्य प्रमङ्गात् । नच सयोगो न सबन्धिनौ पटियतुमेव मिञ्ज सिद्धश्चान्यथा सबन्धिनौ घटयति येन सिद्ध तेन समवायिकारणादिजन्यतयैवेति तस्य समवाय आवश्यको गुणलादिप रूपादिवत् तत्समवाय आवर्यक इति वाच्यम् । द्रव्याश्रिततया हि प्रमाणेन सिद्धो न द्रव्यसमवेतनया । तथाले समवाये वादिना विवादानापत्ते । नहि कश्चिद्धटाद्याकारे विवदते । आश्रितल च खरूपतोऽपि सयोगस्य संभवलेव, गुणलस्य परिभाषामात्रलात् तस्या पुरुषाभिप्रायविशेषलेन तस्यानेकविधलेन वस्तुनोऽनेकरूपलापत्ते । नहीष्ट तद्धि यदि सबन्धि भ्यामखन्तभिन्नोऽसबद्धश्च ताभ्या कथ सबन्धिनौ घटिषतुमीष्ट । अनुभवविरोधात् । अन्यथा य सयोगो घटपटौ घटयित स हिमबद्धिन्ध्यावि घटयेत् । अय सयोग इमावेव घटयेन्नेमावित्यत्र नियामकाभावादित्यभ्युपेय सयोगस्य समवाय इत्युच्यते तदेतत्समवायेऽपि समानमिति दुरुद्धरैवानवस्था । किच सबन्धान्तरं विनेव सबन्धिनो स इखत्र क षष्ट्यर्थ सबन्ध एव तस्याविधानात् । अथ खरूपात्मक सबन्ध षष्ठार्थं सबन्धान्तरस्यैव निषेधादितिचेन्न । समवायस्य खरूपसबन्धकरूपनाया आवर्यकले घटे रूप नीलो घट इति प्रतीतिसिद्धसवन्धस्यापि खरूपात्मकताया एव न्याग्यलात् । नच ख न खीयमिति सर्वजनीनानुमवबाधादात्माश्रयप्रसङ्गाच खस्य सर्वजनीने घटे रूपमिलादिप्रखये सबन्धतया भान नोपैयते समवायस्य तथाभाने तु न किचिद्वाधकमिति बाधकविरहसहकृत प्रमाणमात्माश्रयान्योन्याश्रयादितो गुरुतरदोषरूपानवस्थापरिहाराय सबन्धान्तरेणासबद्ध लघुदोषमात्माश्रयमुररीकृत्य स्वरूपेण सबद्ध प्रमाणान्तरागोचर समवाय साधयतीति पश्चादनुसधीय-मानोऽप्यात्माश्रयोऽकिचित्कर एवेति वाच्यम् । अनुभवबाधस्यावश्यमुररीकरणीयले समवायरूपात्कृप्तपदार्थम+युपेत्य तदू-रीकरणस्थान्याध्यलात् । प्रथममेव तद्रीकारे समवायाकल्पनलाघवस्य समवात् । नच यावद्रक्षणीयस्य रक्षा कर्तुं शक्या तावत्करण हि न्यान्यमिति समवायाभ्युपगम कृते च समवायाभ्युपगम उत्तानुभवस्य रक्षणीयस्याशक्यतया रक्षाभाव-स्यादोषलम् । सिद्धस्य समवायस्यापगमासभवश्चेति वाच्यम् । उक्तानुभवबाधस्योभयत्र समानलेनैकत्र प्रथमकक्षायामन्यत्र द्वितीयकक्षायामिस्रेतावन्मात्रविशेषस्याक्षृप्तसमवायरूपसबन्धस्धम्यंकल्पनालाघवेनाप्रयोजकीकरणात् । वस्तुतस्तु संबन्ध-तयोभयवादिक्क्षप्तेन तादात्म्येन गुणिकयादिविशिष्टबुद्धिरिखाद्यनुमानस्य विषयलाभसभवादुक्तानुभवस्य यावच्छक्य रक्षि-तलानपायाच सबन्धलेनाक्रप्तसमवायसिष्ट्यसभवात्तादारम्य च गुणगुण्यादीनामुपपादयिष्याम । तस्य च तादारम्यस्य सब-नियद्वयान्यतरहृपले ख न स्वीयमित्यनुभववा वानवस्थादिदोषादतिरिक्तलमेव । नच तादारम्यलेन मेदसभवाषानुभववा व इति वाच्यम् । मेदे सिद्धे तस्य ससर्गासाधारणधर्मतादात्म्यलसिद्धि खरूपे सबन्धिनस्तादात्म्यलसिद्धौ च मेदसिद्धिरिख-न्योन्याश्रयात् तस्य तु खरूपस्य सबन्धले यथा न दोषस्तथा समवायसबन्धलसाधने ह्यातुपदमेवोक्तमनुसुधेयम् । यहा सबन्धिवृत्त्यसाधारणधर्मात्मकमेवास्तु तादात्म्य लाघवात् सबन्धतया भासमानस्योपस्थित्यनपेक्षत्नेन खरूपतो भासमा-नघटलादेस्तादात्म्यरूपस्य घटललादेरनुपस्थितलेऽपि न क्षति । नचात्र ख नेखाद्यनुभववाधोऽपि तादात्म्यलमतिरिच्यता मा वेत्यन्यदेतदिति । यत्तु खरूपस्य सबन्धलेऽनेकखरूपस्य सबन्वलकल्पनमिति गौरवम् । एकस्य समवायस्य तस्य सबन्ध-लस्य च कल्पनमेव ततो वरं लाघवादिति । तत्र खरूपस्य सवन्यलकल्पने यद्गौरवमभिधीयते तिकमाश्रयस्याधिकस्य कल्पनात किमनेकसवन्धलकल्पनात किमनेकेष्वाश्रयेषु सबन्धलस्य सबन्धकल्पनात । नाद्य । आश्रयस्य सबन्धिलल्पस समवायकल्पनेप्यावश्यकलात् क्रुप्तलाच । न द्वितीय । सबन्धिभेदेपि सबन्धलस्याभेदे सबन्धभेदेऽप्यभेदापत्ते दोषस्यो-भयत्र समानलेन सबन्धलानेकलस्याप्युभयत्र समानलात् । तथाहि यद्यनेक समवाय तदा सबन्धस्यापि भेदात्सबन्धलं सक्ष्यस्य सबन्धलवदनन्त समवायरूपाङ्कृप्ताश्रयानन्त्यगौरवमधिकम् । यदाप्येक समवाय सबन्धिमेदात्तदापि सबन्धल भिन्नमेवाभ्यपेयमन्यथा सबन्धलस्यामेदेऽस्ति वायावपि समवायसबन्ध तस्याप्यस्ति खरूप रूपस्यापि सबन्ध समवाय एव तस्यापि रूपे खरूप सबन्धलमपि यदेव स्पर्शस्य तदेव रूपस्य यदेव वायोस्तदेव पृथिव्या इति वायौ रूपबुद्धे प्रमालस्य दुर्वारलात् । नच वायौ रूपाभावान्न प्रमेति वाच्यम् । सवन्यसत्ताधीनलात्सवन्धिसत्त्वस्य वायौ रूपसमवायसत्त्वे तत्काछे विद्यमानामा रूपाणामभावस्य तत्र वक्तुमशक्यलात् । नच रूपप्रतियोगिकलविश्विष्टसमवायाभावाद्वपाभाव इति वाच्यम् । समवायस्यैकल उक्तविविधासत्त्वस्यैवानिर्वाच्यलात् विशेषणासत्त्वनिबन्धनस्यैव विविधासत्त्वस्य वाच्यतया सबन्धद्वारकसत्त्व-शाळिन उक्तप्रतियोगिकलस्य सबन्धसत्त्वे सबन्धे च तत्सत्त्वेऽभावस्य वक्तुंमशक्यलात् । एव समवायमात्रस्य रूपसंबन्ध-लाभावे तत्प्रतियोगिकलस्य तत्रासभवेन विश्विष्टाप्रसिद्धे समवायमात्रस्य रूपप्रतियोगिकत्वे तस्यैव तत्ससर्गत्वेन तत्सत्त्वस्या-नपाय उक्तविशिष्टासत्त्वसार्विनित्करलात् । सबन्धल समवायमात्रस्य सबन्धिसत्त्वनियामकल तूक्तविशिष्टस्येसभ्यूपगमे विशेषणसत्त्वनियामकलेन विशिष्टप्रखयजननयोग्यलरूपसबन्धलस्यैव समवाये दुर्रुभलात् । एवं विशिष्टप्रखये ग्राद्धसम-वायत्वेन विषयत्वे विषयताविशेषरूपसर्भाखस्य शुद्धसमवाय एव सत्त्वेन तत्सत्त्वनिबन्धनविशेषणसत्त्वस्यैव प्रमाखप्रयो-जकत्वेनोक्तप्रमाया दुर्वारलात् रूपप्रतियोगिकलादिविशिष्टसमवायत्वेन विषयत्वे तदविच्छन्नत्वेन संसर्गताया मेदस्य दुर्वारलात् । वद्धतः प्रथिव्यादौ रूपस्य विबिष्टप्रस्ययो न वायाविति समवायस्य प्रथिव्यादावेव रूपससर्गत्वं न वायावर्था-त्थ्रियञ्ज्योगिताकलाविञ्जिष्ठणरूपप्रतियोगिताकलिबिशिष्ठ ससर्गेत्वं समवाये नतु वाय्वज्योगिताकलाविञ्जिषक्पप्रति-

योगिताकलविशिष्टससर्गल तच कालिकादावेव । एवसति समवायस्य वायौ सत्त्वेऽपि तत्र रूपसबन्धलाभावेन रूपसत्ता-नियामकलाभावादुक्तप्रमालापत्तेर्वारणमिति ससर्गताभेदस्य दुर्वारलात् । नापि तृतीय । ससर्गताभेदस्यावश्यकल एकस्मिन्नपि समवाये तत्तत्ससर्गलसबन्धस्य नानालस्यावश्यकतयाऽनेकखरूपे सबन्धलनानालतो विशेषाभावात् । नच समनायस्य ससर्गले नियिलगुणिकयादिविशिष्टबुद्धावेक सबन्धो विषय खह्पस्य सबन्धले खनेक इति सम-बाय एवाभ्युपेय संसर्ग इति वाच्यम् । एकैकप्रसंये ममाप्येकैकस्यैव विषयसात् । एकप्रसंयेऽनेकस्यैकस्य च विषय-लप्राप्तावेकस्य विषयताया न्याग्यलात् । एकस्यैकप्रत्ययविषयलस्यैकविषये सबन्धस्यैकलात् विषयनानाले तद्वेदेन सबन्धमेदस्यावर्जनीयतया गौरवात् । विशिष्टप्रत्ययमेदे तद्विषयत्वस्यापि मिन्नतया तत्प्रतियोगिकसबन्धस्य मेदा-वश्यकले विषयनानालैकलथोरिकंचित्करलात् । यत्तु खरूपस्य सबन्धले विशेषणखरूपस्य सबन्धल विशेष्यखरूपस्य वेखत्र विनिगमनाविरहात् ऋप्ते विनिगमनाविरहे कल्प्यमन्यत्सिद्ध्यतीति न्यायेन समवायसिद्धिरिति । तन्न । समवायस्याप्येव सबन्धान्तरं तस्यापि तस्यापीत्यनवस्थापातात् । तत्र त्ययोपायस्य कस्यचित्सपादने तस्यैव प्रथममेवोपायस्योरीकर्तुमुचित-लात् । नच रूपरामवायवान् घट इत्यादौ घटखरूपर्यानेकलात् । समवायखरूपर्येकलात् विनिगमकलाभेन समवायखरू पस्येव संसर्गल नलेव नीलो घट इलादावेवऽच शब्दसमवायवानाकाश इलात्रोभयोरेकलेपि समवायसहपस्य ऋप्तसर्मा-लस्येव विनिगमकलमिति वाच्यम् । शब्दभ्वसवानाकाश इत्यत्राकाशस्वरूपस्याप्येकत्वेन संसर्गतया कृप्तलात्ससर्गतया ऋ्पत्तस्याविनिगमकलात् । एव तद्धटस्तद्भूपसमवायीत्यत्रापि सबन्धिनोरेकलात् ऋ्षप्तसर्मालाच विनिगमकालाभात् सम-वायस्य सबन्धान्तरसिद्धेर्द्वोरलात् । नच खरूपस्य संसर्गतानिर्वोहकोपाय लया निर्वेक्तव्य इति वाच्यम् । समवायससर्ग-स्त्रीकारेऽपि खरूपस्य सत्तर्गताया आवश्यकतया तन्निर्वाहकोपायनिर्वेक्तव्यताया समानलात अनिर्वचनीयताबादिनो मम तिन्नविचनाभावास्यानुकूललेन वस्तुत साम्याभावात् । नच खहपस्य संसर्गतापक्षे कृतो नानवस्थेति वाच्यम् । सहपस्य स्वेनाभिन्नतया ससर्गान्तरापेक्षणात् । सर्वेषा स्वरूपाविशेषेऽपि ययोविशिष्टबुद्धिरानुभविकी तयोरेव स्वरूपयो ससर्गसा-भ्युपगमात् । खेन खेन रूपेण सबन्धिनोरमेदेन सस्छलात् परम्परासबन्धघटकपदार्थयोराद्यचरमयो प्रखेकमेकैकसबन्धि-लेन विशिष्टस्य सबन्धिद्वयसंस्पृष्टलवत् । अनुगतेन सयोगलप्रतियोगितालादिना तत्तत्सयोगप्रतियोगिलादिनदनुगतेन वस्तुलसमकक्षेण खरूपलेन संबन्धिद्वयतत्तत्खरूपयोरैकसँबन्धलाभ्यपगमात्र विनिगमनाविरहादिकमतो न क्रप्त इत्यादि-न्यायप्रकृत्यवसर इति खरूपसंबन्धलनिर्वाहकोपायस्य समनायससर्गलाभ्युपगन्तुणामप्यनुसरणीकरणे ममापि तस्यैनोपाय-स्यावलम्बनीयलात् न कोपि दोष । तत्रापि सुक्ष्मदोषानुसरणे ह्यानिर्वचनीयताबादिनो ममेष्टसिद्धरनुसरणे स्यादनिष्ट तु तबैव महदापतेदिति । किच समवायोऽतिरिक्त सबन्धिभ्या यदि ख न खीयमिखादिबाधकसहकृतेनानुसानेन सिज्येत्तदा भाव-स्यापि वैशिष्ट्य तथैव बाधकसहक्रतेनानुमानेन सिद्धेत् । नचातिरिक्तस्य वैशिष्टास्य निखत्वे घटानयनानन्तरमपि भूतले षटाभावबृद्धि स्यात् सबन्धस्य सबन्धिनश्च द्वयोर्नित्यलेन सत्त्वात् अनित्यत्वे च तस्य स्वरूपस्य संबन्धसापेक्षयाने-फलेन गौरवमेव स्मादिति वाच्यम् । यथा ग्रान्यत्र खरूपमात्रस्यैकससर्गत्वेऽपि घटानयनापसारणस्थळे खरूपस्य तत्तत्कालान विच्छिन्नलिबेशेषितानेकससर्गत्व तथान्यत्रातिरक्तस्य नित्यस्य वैशिष्टास्य कालायनविच्छन्नस्य ससर्गत्वेऽपि घटानयनापसार-णस्थले तत्तत्कालाविक्वमलविशेषितस्यैव ससर्गलमित्यस्य वक्क शक्यलात् । यद्यतिरिक्तवैशिष्ट्यस्य कल्पनेन तत्र प्रमेयलान भिधेयलायनेकपदार्थसंबन्धकल्पनेन च प्रसक्तादतिगौरवदोषात् बाधकसंकोचाभ्युपगमेन खरूपस्य ससर्ग**लमुपपायते तदा** समवायस्थलेपि तथैव गौरवेण खरूपस्यैव संसर्गता निराबाधा स्यादिति । नचैव गुणगुण्यादीना लन्मते ता**दात्म्यस्य संस**र्ग-लाभ्युपगमविरोध इति वाच्यम् । समवायाभ्युपगमे तत्सवन्धतया खरूपे प्रसक्ते प्रतिवन्धितया गुण्यादिखरूपस्य संवन्ध-लोकेर्न खाभिमतत्या तादात्म्यस्य भेदसमानाधिकरणामेदस्य सबन्धिद्वयस्यरूपत्वेन स्वरूपस्य संबन्धत्वेऽप्यभ्युपगमविरो-धाप्रसक्तेश्व । अथ यद्का वैशेषिकै युतसिद्धयो सयोग समवायस्त्वयुतसिद्धयोरिति । तत्र युमिश्रणामिश्रणयोरित्यमिश्र-णार्थक्युघातो. क्तप्रखयेन निष्पन्नोय युतशब्दस्तथाच युतसिद्धत्व संबन्धित्वेनाभिमतर्योद्वयोर्द्वयोरन्यतरस्य वा प्रथगाविम-त्वम प्रथगाश्रयाश्रितत्व वा संबन्धित्वेनाभिमतयोर्द्वयो सबन्धिभ्या खात्मकाभ्यामन्यदेशत्व वा । मूर्तयो कदाचित् द्वयोः प्रथम्मतिमत्त्व गोमहिषघटपटादिकार्ययोस्तत्तद्वयवयो कारणयोरनिखयो परमाण्वोर्निखयोश्च कदाचिदन्यतरस्य विश्वमू-र्तयोस्लन्यतरस्येव मूर्तमात्रस्य प्रथरगतिमत्त्वम् । एव इयोरेकस्य संबन्धित्व विनाप्येकस्य यसिन् कसिंश्विदाश्रय आश्रि-तलम् द्वयो कार्ययोः कारणयोवी मृतयोविभुमूर्तयोवीस्तिति युत्तिव्यलम् तयो स्योगः उत्तयुत्तिव्यलादन्यलम्युत-तिद्धलम् । तच कपालघटयोस्तन्तुपटयोर्गुणगुणिनोः कियाकियावतोर्जातिव्यक्त्योरस्ति उक्तयतत्तिद्धलाभावात् । तमाहि कपालाद्यवयवानां पदायवयविगत्यकालीनगतिमत्त्वेऽपि कपालादिगत्यकालीनगतिमत्त्व न घटादेरिति द्वयो प्रथरगतिमस्त्रा-भावाद्यतसिद्धलम् । गुणादीनामाश्रयगतिं विना स्नातकयेण गसभावात्प्रतरा द्वयो प्रथगगतिमस्नम् । एव संवन्धिनोः कृपालादेर्घटादिसबन्धित्व विनाप्यनारम्बचटादितादशायां भूतलादी कपालिकादी वाश्रितत्वेऽपि चटादैः कपालादिसंबन्धित्य विना न क्राविदाश्रय आश्रितालमिति द्वयो. प्रथगाश्रयाश्रितालामावाद्युतसिदालमेवं ग्रुणगुण्यादेः यवापि

घटस्य कपालभिन्नभूतलादिदेशलमस्ति तथापि देशश्च समवाग्येवेखेतद्भिप्रायेण तथोक्तमथवा सबन्ध्यनाश्रितले सखाश्रि-तल तदर्थ । तथाच घटो भूतलादौ क्रचिदपि न कपालमनाश्रिख वर्तत इति भवखयुत्ति उत्ति । तन्न युक्तम् । विभु-द्वयस्य परस्परं सयोगात्तयोरुक्तयुतसिद्धलासभवात् । नच विभुद्वयसंयोगे मानाभाव इति वाच्यम् । आकाशमात्मसयोगि मृतंद्रव्यसयोगिलात् घटादिवदित्यनुमानस्य मानलात् । नच मूर्तद्रव्यलमुपाधिरिति वाच्यम् । आत्मसयोगित्व हि नात्म-प्रतियोगिकसयोगानुयोगिल साध्यमपिलात्माश्रितसयोगाश्रयलम् तस्यात्मन्यपि सत्त्वेन सा॰याव्यापकलात् । नच पक्ष-धर्मात्मान्यलावन्छिन्नसाध्यव्यापकलादुपाधिरिति पक्ष एव व्यभिचारग्रह इति वाच्यम् । विभुलान्यथानुपपत्ते तर्केण साध्यसाधनयोर्व्याप्तिप्रहात् । तथाहि विभुत्व निखिलमूर्तसयोगिलम् तदेकसिन् यस्मिन् परमाणुप्रदेश आत्मसयोगस्तः स्मिन्नस्याकाश्वसयोगो नहि परमाणु सावयवो येनेकदेश आकाशसयोग एकदेश आत्मसयोग स्यादिति वक्तुमपि शक्येत बुसुत 'सावयवेऽपि विनिगमकाभावात् सर्वत्रैवावयव आकाशसयोग आत्मसयोगश्चावस्यक इत्येकत्र प्रदेश उभयो सयोग आकाशात्मनोनैंरन्तर्यमावश्यकम् । तथाच द्वयोस्तयोरस्ति नैरन्तर्यं नास्ति सयोग इति विप्रतिषिद्धमेतत् । सयोगातिरिक्तस्य नैरन्तर्यस्य निर्वक्तमशक्यत्वात् निरुक्तौ वा तस्यैव सर्वत्र सयुक्तप्रतीतिविषयत्वसभवेन सयोगस्याभाव-प्रसङ्गात् । नच गुणगुणिनोरपि निरन्तरत्वेन तयो सयुक्तत्वव्यवहारापत्तिरिति वाच्यम् । मम तु क्षत्यभावात् षदपदार्थपरि-भाषाया ममाभावातः । अतएवोक्तः भाष्ये कारणद्रव्येणापि सबन्धं सयोग एव स्यान्न समवाय इति । विशेषानभिधाना-द्भणस्याप्युपकान्तलाच । गुणविषयलमपि हि तस्य द्रव्ययोनैरन्तर्थं सयोग इसस्यापि वक्तु शक्यलाच । नचाप्राप्ति-पूर्विका प्राप्ति सयोग । नचाकाशात्मनोरप्राप्तिरिति वाच्यम् । तस्य जन्यसयोगलक्षणलात् । अन्यथोक्तरीत्या विभुद्रयस-योगसिद्धौ तत्राव्याप्ते । किंच प्राप्ति सबन्धस्तथाच सामान्यतो यद्यसंबन्धपूर्वक सबन्ध सयोग इति लक्षण तदाऽसभव सयोगकारणिकयादिसमवायरूपसबन्धपूर्वकलात् वस्लन्तरसयोगपूर्वकलाच सयोगस्य । यदि सबन्धित्वेनाभिमतयोरसबन्ध-पूर्वक संबन्ध इत्युच्यते तदापि ययोखयविनोरेकावयवसयोगज सयोगस्तयोरेव तस्मिन् सस्येवावयवान्तरसयोगजो य सयोगस्तत्र पूर्वावयविकयया पूर्वसंयोगनाशक्षणेऽवयवान्तरिकयया य सयोगज सयोगस्तत्र वाव्याप्ते सबन्धित्वेनाभिम-तयोरेव सबन्धपूर्वकलात् । तस्य सबन्धित्वेनाभिमतयोस्तत्तद्वच्छेदेन सबन्धाभावपूर्वकस्तत्तद्वच्छेदेन संबन्ध इत्युक्ति-रिप न युक्ता । सयोगसामान्यस्यैतस्रक्षणलक्ष्यत्वे तत्तदवच्छेदकानवच्छित्रसयोगाव्यप्ते तत्तदवच्छित्रसयोगस्य लक्ष्यत्वे विभुद्धयसयोगस्यानवच्छिन्नस्य लक्ष्यलाभावेन लक्षणासत्त्वस्य तत्राकिन्वित्करलात् स्वाभावपूर्वकलस्याप्यननुगतलात् स्वल-स्याननुगमात् एकलक्षणाभावेनाजसयोगे तदसत्त्वेऽपि क्षत्यभावात् खत्वघटितस्य लक्षणस्य तत्तद्यक्तित्व एव पर्यवसानात् विनाशिलजन्यलादेस्तदर्थत्वे विषयिलप्रतियोगिलादेर्जन्यलपक्षे तत्रातिप्रसक्ते सबन्धस्य मबन्ध्यधीननिरूपणत्वेन सब-निधसत्त्वनियतसत्त्वेन चाखतन्त्रताया उभयप्रतिपन्नसयोगे प्रहात् सबन्धिनोर्द्वयोरेकस्य बाह्यविद्यमानत्वे सबन्धसत्त्वस्यानतुः भविकलात् । समवायस्य निखताया भाष्ये निराकरणात् तत्राप्यतिप्रसङ्गात् तत्तदन्यसबन्यलस्य विभुद्रयसयोगसाधारण-खादतिरिक्तसामान्यलक्षणस्य वक्तव्यलापाताच । एव परमाण्वाकाशसयोगस्यापि नास्त्यप्राप्तिपूर्वकत्वम् । आकाशेनाप्राप्तलस्य कदाचिदपि हि परमाणौ न समव । अत्रयविनि तु खात्मकसमवायिकारणस्य पूर्वमभावेनोत्पत्तिक्षणे स्यादपि तस्य सभव । **मच परमाणाविप क्रियया विभागेन पूर्वसयोगनाहो सित तस्मिन्नेव क्षणेऽप्राप्ति समवतीति वाच्यम् । यत्र हि तदानी वर्तते** परमाणु स प्रदेश किमनाकाशो येन तदानीमाकाशेन स न प्राप्त स्यात्किमाकाशपरमाण्वोर्व्यवधि येन न प्राप्ति प्राप्ति-कारणाभावात्र प्राप्तिरिति तु न वाच्यम् । कारणेन कर्मणा व्यववानराहित्य सपाद्यते तदर्थमेव हि तदपेक्षणीयम् । तत्रैव पूर्वसंयोगनाशसहकृतलमप्यपेक्षणीयम् यत्र तु तत्स्वत सिद्ध किं तत्र तादशकर्मणा लया तु खसिद्धान्ताभिनिवेशात् यत्किचि-हुच्यते तदानीं परमाण्वाकाशसयोगाभावे सर्वमूर्तसयोगाभावादाकाशादेविभुत्वमपि कादाचिरकं स्यात् । नच परममहत्परि-माणमेव विभुत्व तथाच न सयोगापेक्षेति वाच्यम् । तेन तेन हि निरन्तरस्य तत्र वर्तमानस्य द्रव्यस्याकाशादेरसयोगे सर्व-गतोऽपि जातिवत्सर्वमूर्तासयोग्येवाकाशादिरास्ता क्षस्थभावात् अनुभवापलापस्य स्वयैव कृतस्रात् । नच यद्यत् स्रत्समयसिद्धमनु-भवविरुद्धमपि स्वात्तदङ्गीकरणीय नान्यदितीश्वरस्यास्ति हि निदेशं । नच कर्मादिकारणसमववाने सभवति नान्ययेति ब्रूम इति वाच्यम् । अप्रत्यक्षस्य तस्य सयोगस्य कल्पनीयतयानुभवोल्लक्कने लाघवानुरोधेनैव कल्पनीयलादनन्ताकाशादिसंयोगा-दिकल्पनामपेक्ष्य लाघवेन मूर्तत्वेन समनायिकारणलस्यैवोचितलात् कारणाभावादेवाकाशसयोगस्यासभवात् । नच मूर्त-त्वेन कारणलापेक्षया लाघवेन द्रव्यत्वेन कारणत्वे व्यवस्थिते सयोगादिकल्पनागौरवस्य फलमुखत्वेनादोषलमिति बाच्यम् । त्तथापि परमाण्वादिकियाया मूर्तान्तरसयोगमात्रार्थत्वेन सफलत्वे विभुसयोगार्थलाकल्पनादिकयेऽनिभमुखे च सयोगातु-स्पत्तये समवायाभिमुख्यान्यतरसबन्धेन कियाया कारणलात् सर्वेत स्थिते विभावाभिमुख्यस्याकल्पनात् । नचा-काशादिसयोगामावे वीणाकाशसयोगामावेन शब्दस्यानुत्पत्तिरदृष्टस्य कार्यमात्र प्रस्यकारणस्वप्रसङ्गश्चात्मसंयोगाभाषा-**द्न्यदपि बहुतरासामञ्जर्धामिति वाच्यम् । ख्रष्ट्रपर्य फलबलकरूप्येन सबन्वत्वेन सर्वसामञ्जर्यात् । असमवायि**+ कारणात्रस्यभावसर्वाया स्वविष्यकुलमात्रशोभनलात् । आकाशादी संयोगाभावस्त नान्नीकरणीयस्त्वमा द्रव्यपरिभाषा-

व्याघातात् तस्मात्परमाण्वादिभिराकाशस्य सयोग सततमेवोपेय इति तत्रेवाप्राप्तिपूर्वकत्वाभावादव्यास्याप्राप्तिपूर्वकत्व नोपादेयम् । अतएवोक्त भामत्या माभूदप्राप्ति कार्यकारणयो प्राप्तिस्लनयो सयोग कसान्न भवतीति । तदित्य सिद्धे विभुद्रयसयोगेनोक्तरूपा हायुतसिद्धि समवायप्रयोजिका वक्त शक्या । एवमपृथग्देशस्य घटकपालयो रूपघटयोध कपालकपालिकादेशलाद्धटकपालदेशलाच न तद्रूपता । नाप्यपृथकाललस्यासभवात्सव्येतरविषाणयोरतिव्याप्तेश्व । चापृथक्खभावत्वस्य तादातम्ये सत्येव सभावैक्यस्य सभवात् । यश्चायुतसिद्धिशन्दस्य सुख्योथोऽपृथगुत्पत्तिमत्त्वरूपसा-स्यापि कार्यकारणयोर्विभिन्नकालोत्पत्तिकयोरसभवात् अतद्रूपतेति समवायस्य प्रयोजकानिर्वचनादसभव । एव कारणे कार्यस्य समवाय एवोत्पत्तिर्वाच्य सचेन्नित्य । कारणव्यापारवैयर्थ्य उत्पन्नश्चेत्तस्योत्पत्ते समवायादन्यस्या एव वक्तव्यतया सैवास्तु कार्यस्य कि समवायेन । नचोत्पत्तिराद्यक्षणसबन्यो न समवाय इति समवायस्य निस्रलेऽपि न क्षतिरिति वाच्यम् । इदानीं कपाले घटस्योत्पत्तिरित्यत्र विनिगमनाविरहेण कपालाविच्छन्नकालविशेषनिष्ठसबन्धस्येव कालविशेषाव-च्छिन्नकपालनिष्ठसबन्धस्यापि विषयताया बाच्यतया कपाले घटसबन्धस्य समवायरूपत्वेन तस्य निखरवे सबन्धिनो घट-स्यापि सत्त्वस्यावस्यकत्वात् सबन्धिद्वयसत्त्वायत्तत्वात्सवन्धसत्त्वस्येति कारणव्यापारवैयर्थ्यादनित्यत्वे च समवायस्योक्तदोष-सद्भागदिखतोऽपि न समवाय । किच शुक्र पटो नीलो घट इस्मादिविशिष्टप्रत्यक्षोपपत्तये गुणगुणिनोर+यपगम्यते समवाय सचाभ्यपगतोऽपि नोक्तसामानाधिकरण्यप्रत्ययोपपादकस्तस्यामेद एव दर्शनात् घटो द्रव्यमिति न भवति मेदे यथा गौरश्व इति समवायाभ्यपगमे चाखन्तिको मेदो गुणगुणिनोरुपेयते । तथासति भवेदेवोक्तप्रत्यक्षबाधस्तस्मान्नास्ति समवायोऽपित सर्वेत्रैव तादारम्यविषये समवायपद्रयोग । नच समवायनिबन्धन सचामेदविश्रम इति वाच्यम् । रूपादिगुणमात्रगो-चरस्य प्रखक्षस्याभावात् धर्मिमेदामेदौदासीन्येन तत्सिद्धेरसभवात् तत्सा बकस्य नीलो घटो मधर फलमित्यादि प्रखक्षस्य त गुणितादात्म्येनैव गुणादिगोचरलेन तस्यैव भ्रमले गुणस्यैवासिद्धापत्ते कुत्र प्रत्यक्षेण गुणिमेद सिद्धेत् । तस्य प्रमाले च तत सिद्धेऽभिन्नतया गुणे ताहशोपजीव्यप्रत्यक्षविरोवात् केनापि प्रमाणेन मेदस्य न भवति सिद्धिरिति । नच शुक्रपदस्य गुणिपरलादमेदप्रथोपपत्तिरिति वाच्यम् प्रत्यक्षस्य शब्दवृत्यनगुसारिलात् । सच प्रत्यक्षो विभिन्नसबन्धिद्वयसबन्धगोचरो यदि स्यात् कुण्डे बद्रमितिवत् पटे शुक्क इति स्यात् नवैवमस्ति तस्मानास्ति समवाय । अथाभिलप्यमानाभिलापयो-रस्ति समानविषयत्वनियमो भवति च नीलो घट इत्यस्याभित्यपस्य व्याकरणकोशादितो गुणिपरत्वनिश्वय कथमन्यथा शुक्र फल गुक्रा शाटीति गुणपरले गुक्र फलमिलेव स्यात् गुणे निल्यपुङ्किङ्गलात् । यदि वा गुक्ररूपस्य गुणस्य गुणिभिरमेद स्यात शुक्करूप घट शौक्ल्य घटो मुबुररस फल माबुर्य फलमिलादिकमपि स्यात् भवति घटे शौक्रय फले माधुर्यमिति तथा न भवति सयोगो घटोऽपि तु स्युक्त इति । तथा कपाल घट तन्तु पट इति न भवति भवति च कपाला+या घट तन्तुभ्य पट इति । तथाचाभिलापस्योक्तस्य गुणिविषयत्वे निर्णातेऽभिलप्यप्रत्यक्षस्यापि गुणिविषयत्वमेव न्याग्यमिति चेन्ना-भिलापाभिलायमानयो समानविषयलानियमात् । सयोगेन वृह्वियाप्यत्वेन गृहीताद्धमात् वृह्विमान् पर्वत इलानुमिते पर्वते विद्विप्रकारकत्व विद्वमतो व्यापकलेनाग्रहात् । विद्वमान् पर्वत इलिभिलापस्य विद्वमत्प्रकारकल नामार्थयोभेदेनान्वयस्याव्य-त्पन्नलादेवमिद रजतमिति प्रसक्षस्य रजतलप्रकारकलमिद रजतमिति शाब्दस्य रजतप्रकारकलमित्युक्तनियमाभावात् । अभिलापेन प्रत्यक्षादिविषयावधारणस्य कर्तुमदाक्यत्वात् । पौरुषेयवाक्यस्य वाक्यार्थज्ञानपूर्वकलियमेन प्रत्यक्षादिज्ञानस्य तदुपजीव्यलेन तदनुसारेणैव कथचिदभिलापविषयनिर्णयस्य कर्तुमुचितलाच । प्रलक्षादिविषयनिर्णयश्च श्रुखनुकलाभि युक्तिभिरेव कर्तुमुचितो युक्तयश्च तथाविधा अमेद एव भवन्ति बहुला । तथाहि गुणगुणिनोर्भेदे समवाये चाभ्यपगम्यमाने घटो नील इति बुद्धि प्रति घटो न नील इतिबुद्धेनीललाविच्छन्नतादात्म्यसबन्याविच्छन्नप्रतियोगिताकमेद्निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकलम्भयवादिसिद्धं समवायसबन्धाविक्वन्ननीललाविक्वन्नप्रताशालिवुद्धिं प्रति समवायसबन्धाविक्वन्ननीलला-विकामप्रतियोगिताकात्यन्ताभावनिश्चयत्वेनक अपर च समवाय सवन्धाविकामनीलत्वाविकामावच्छेदकताकप्रकारताज्ञा-छिबुद्धिप्रति तादशावच्छेदकताकप्रतियोगिताकमेदनिश्वयत्वेन प्रतिबन्धकलिमिति प्रतिबन्धकताद्वय तादशनिश्वयाभावत्वेन कारणताद्वय च तादारम्येन नीलप्रकारकघटविशेष्यकशाब्दबुद्धौ तादृशयोग्यताकाङ्काशानादीनामुभयवादिसिद्ध कारणलम् । समवायेन नीलविश्विष्टप्रकारकशाब्दबुद्धौ तादशयोग्यताज्ञानादिकारणलमधिकमेव क्रमेण विषयभेदेनानन्तकारणलप्रति-बन्यकलानि स्य । मम त समवायस्याभावाच तानीति गौरवलाघवतर्कसहकृतस्य गुणगुण्यादितादात्म्यप्राहकमानस्य सम-बायप्राहकमानबाधकतैव स्याञ्च बाध्यता । सतिचैव गुणिकयादिविश्विष्टबुद्धिरिसाद्यनुमान समनायसा व कत्वेनाभिमतममे-इस्यैव ससर्गतया साधक भवति । तसाद्भणगुण्यादीना तादात्म्यमेव च मन्तव्यम् । प्रमाण च तत्र येषामात्यन्तिको मेदसोष्वन्योन्यमेकनिरूपणविनाप्यपरो निरूप्यत एकसङ्कावनिरपेक्षोऽपरस्तिष्ठति तदतिरेकेणाप्यपर उपलभ्यते यथा गौर-श्रुश्च नैवमवयवावयविगुणगुण्यादिक तस्मादिभिन्न तत् । नच निस्मित्वितसात्तथेति वाच्यम् । नहि ययोर्मिलन तयोर्नि-खात्व विना नित्यमिछिताविमाविति भवितु युक्तम् । नित्यत्व च समवायिना सर्वेषा सिद्धान्तविरुद्धम् । नित्यमिछितत्वं नित्य-मिलनरूपसम्वायवस्य तसादेव सवनिधनोस्तथालमिलपि न वाच्यम् । सवनिधद्वयनिरूपणाधीननिरूपणलस्य सवनिध-

वयसत्तानियतसत्ताकलस्य चोभयसप्रतिपन्नसयोगसबन्धे सबन्यलव्यापकलस्य निर्णयात् । समवाये सबन्धिद्वयान्यतरासत्त्वेऽपि सत्त्वाभ्युपगमे व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यस्य सबन्यलस्यापि निरृत्ति स्यात्तथासति गुणगुण्यादिसबन्धलमात्रेण सिद्धस्य तस्यैवाभाव स्यात् । एव न स्त सबन्धिनावथ चास्ति सबन्ध इत्यनुभवविरुद्धमिति सबन्विनाशे समवायस्य सत्त्वा+युपगमासभवात् । तस्य नित्यलस्यैव दुर्रुभलात् । नचैकस्य समवायस्य कदाचिद्य्येव नास्ति सबन्धिद्वय न विद्यत इति रूपविनाशेऽपि परिमाण-घटयोर्षटविनाशेऽपि पटरूपयो प्रलयेऽपि परमाणुपृथिवीलाद्यो सत्त्वादिति वाच्यम् । यदुभयनिरूपितसबन्धत्व यस्य यस्य तस्य तस्य तद्वभयसत्त्वनियतसत्त्वं भवति यथा सयोगस्येति व्याप्यव्यापकभावस्य बायकविरहेण निर्णयसभवात् । तद्वटतद्वपो-भयनिरूपितसंबन्धत्वनिरूत्तौ सत्यामपि तयोर्विबिष्टप्रत्ययस्योपपत्तौ परमाणुर्थवितात्वविविष्टप्रत्ययस्यापि तथैवोपपत्तिसभवा-त्तरयासिद्धिरेव स्यादिति तद्रपतद्धरोभयसबन्धत्वोपपत्तये तदुभयसत्त्वनियतसत्त्वस्थीकारे नित्यसाभावस्य दुर्वारसात् । सम-वायस्यैव सबिध्यविरिक्तस्यासिद्धेनिपुणतरनिरूपणेऽपि सन्निधद्वयव्यतिरेकेण समवायनिरूपणसत्त्वयोरभावात् । अनुमा-नस्योभयसप्रतिपन्नतादात्म्यविषयकत्वेनाप्युपपत्ते । मेदव्यापकपृथक्ज्ञप्तिस्थित्यायभावे व्याप्यस्य मेदस्य दुर्लभलादेव च सबन्धिभिन्नसमनायसहपर्येन प्रथम दुर्लभत्ने ह्यपृथगुपलन्ध्यादेस्तिन्निमित्तत्वस्य दुर्त्वधारणीयत्वात् । एव सयोगस्यापि संबन्धिद्वयात्यन्तभिञ्चलमसभावितमेव । तथाहि सयुक्तयोर्घटपटयोरतिरेकेण निपुणरूपणेनापि सयोगाख्यस्य कस्यचिज्ञो पलब्धिरेतावत्तपलभ्यते । यक्त्रियातः पूर्वं सान्तरयोनैरन्तर्यं क्रियातो भवतीति । नच नैरन्तर्यमेव सयोग इति वाच्यम । ममं तु तदेव हि स लया तु नैवं वाच्यम् । स्क्मतरपटव्यव याने सित घटस्य तीव्रतरवेगवतापि हस्तेन कारणसवल-मात्सयोग कुतो न जायत इखेतदर्थं सयोग प्रति व्यववानस्य प्रतिबन्धकत्व तदभावस्य नैरन्तर्यस्य कारणत्व वाच्यम् । महि कार्यं कारण चैक भवति । नच मध्ये द्रव्यान्तरसयोग एव व्यवधान तथाचावश्यक सयोग इति वाच्यम् । असयुक्ति-मापि मध्यस्थितष्रव्येण व्यवहितलव्यवहारात् । यथा लयाऽऽवरयकलालाघवाचानुभवसभारमपि कदयींकृत्य तेजोविशेषा-भाव एवान्धकार उच्यते तथैव व्यवधानाभाव एवावस्यकलाहाघवाच सयोगो सयाभिधीयते । सान्तरत्वे वाय्वादिस्क्ष्म भागानां मध्येऽवस्थानावस्यभावादतिप्रसङ्गस्याप्यभावादेतावानेवात्र विशेषस्तवेव मम त न सर्वजनीनस्य कस्यचिद्नुभ-वस्य बाध । अथवालार्थानुभवागोचरे समवाय इव कथ चिदनुभवगोचरे सयोगस्त्ररूपे न मम द्वेषोऽपि तु सबन्यिस्त्ररूपा-त्तास्यात्यन्तमेद इति गृहाण । नच समवायसयोगादीना धर्म्यतिरेकेणामावे समवायादिबुद्धिमेदव्यपदेशमेदयो का गति-रिति वाच्यम् । यावत्सवन्धिद्वयस्थायिनैरन्तर्योपाधिना समवायबुद्धादावतथाभृतनैरन्तर्योपाधिना सयोगबुद्धादौ सवन्धिन एव विषयत्वोपगमात् । एकस्योपाध्यपरागनिबन्धना लौकिका बहवो बुद्धिव्यपदेशमेदा दर्शिता माध्ये । यथाय मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो बालो युवा स्थिवर पिता पुत्र पौत्रो भ्राता जामातेति । यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्य-त्वेन निवेश्यमानैकदशशतसहस्रादिशब्दप्रत्ययभेदमनुभवतीति एव रूपादिगुणाना गुण्यादिभेदाभावोऽपि द्रष्टव्य । यत्त्ववय-बानयिन्युणगुण्याद्यमेदे कपाल घटो रूप घट इल्पापादितम् । तन्न । मृद्धट सुनर्ण कुण्डलमितिनत् सयोगिनशेषनिन्निष्ट कपा-ल्रह्रय घट शाखादिसमुदाय सिन्नवेशविशेषविशिष्टो रक्ष । तन्तव एव तानप्रतितानविशिष्टा पटतामुपगता इति किन्नि-दपि विचारयतां भवन्ति प्रखया । तस्मात्कपाल घट इस्रेनेश्चपत्तिरपि भवति युक्ता । नच लोकैनैव प्रतीयत इति वाच्यम् । तिक कपाले घट पन्तुषु पट इति लोकै प्रतीयते येन समनायो ह्या स्युपेयते भवता केवल हि कुतर्का स्यासदुष्टचेतसा तादशकल्पनामात्रम् । यदा निपुणतर्वीक्षणेनापि कदापि कुत्राप्युपलिब्धयोग्योऽपि घटपटादि कपालतन्लादिव्यतिरेकेण न वर्तते नोपलभ्यते च । यथोपलभ्यतेऽश्वव्यतिरेकेणाश्वादलम्तभिन्नो गोमहिषादिरिति मेदव्यापकपृथगुपलब्ध्याद्यभा• बादाखिनतको मेदो न सिद्धिति प्रत्युत बाध्यते तदा लोकाना विचारविकलहृदा प्रखयविशेषतदभावादि कथचिद्रपपादनी-थम् । न तदनुसारेण व्यवस्थापनीय वस्तु किचित् मूल चोक्तप्रत्ययाभावे अमधर्मिभावादिकल्पनामूलकोऽनादिकालनिरूढ सस्कार घटत्वेन कपाठलेन कार्यकारणभावस्य रूपलादिना घटलादिना शौक्कयलादिना ग्रुक्कादिभावत्वरूपेण घटलादिना चाधाराधेयभावस्य कल्पनायास्तन्मूलकसस्कारस्य च भाव । सएवच चूर्णेन पिण्ड पिण्डेन कपाल कपालेन घट तूलेनाशुरंशुना तन्तुस्तन्तुना पट कृत इलादीना घटे रूप शौक्रय फले माधुर्य कुसुमे सौरभ वर्तत इलादीना निमित्तम् । मृत्वशुक्रुल्-मधुरलसुरभिलकठिनलादिना च धर्मधर्मिभावकरपनाविरहाद्भवसेव मृद्धट ग्रुक्क पटो मधुर फल सुरभि कुसम कठिन काष्ठमित्यादि प्रत्यय स चोक्तयुक्तिगृहीतप्रमाणभाव प्रभवति तादारम्यसाधने । नच प्रभवति कपाले घट पटे रूपं शौक्रयमिखादिप्रखयो युक्तिबाधित समवायसाधन इति । किच यद्रूपविश्विष्टयोराधाराधेयभावोऽनुभवसिद्धस्तयोस्तादा-त्म्येऽपि सोऽभ्युपेयो यथा घटाभावे घटो नास्तीति प्रत्ययसिद्धयोर्घटाभावघटविरोध्यभावद्यविद्धिष्टयो सबन्धान्तराभावे सबन्धतया तादात्म्यमेव तत्तत्प्रखयेषु भासते चेति न काप्यनुपपत्तिरिति ॥ एवमवयवी यद्यवयवादखन्त भिन्न स्यात्कन पालद्वये तुलारूढे सति यावदवनति तुलाया आरब्धघटे कपालद्वये तुलारूढे सति द्विगुणा ततोऽधिका वाऽवनति स्यात् । अनयवगुणापकृष्टगुणारम्भस्यावयविन्यदर्शनात् । अथावयविनि नास्ति गुरुत्व कुतस्तत्कार्यदर्शनमितिचेत् । अवयविनि गुणोत्पादकतया खकारणगुणस्यैन सप्रतिपत्ते कारणे गुरुलस्य नियमानत्ने अपि गुरुत्व काये नोत्पदात इति हानुभवनिरुद्धम् ।

तथाप्यनुत्पादेऽवयविनि रूपादयोऽपि नोत्पचरन् इष्टापत्तां च रूपादिसकलगुणरहितस्य तस्य स्वरूपमेव दुर्लभम्। नहि रूपादिगुणहीन पृथिव्यादिक किचिद्रव्य नाम । अय कारणगुणेषु गुरुत्वमेव न गुरुत्वान्तरारम्भक कार्यगुरत्वस्य कार्योदर्शनादितिचेत् । दरयत एव हि पतन तस्य कार्यम् । रारणपाते गुरत्वस्य समवायेनेव कारणलावधारणात् । कार्ये गुरुलाभावे सित कारणपातेऽपि नार्य न पतेत्। नच गुरुलगृहत्यसबनगदिष हष्ट पतनमिति कि कार्यगुरुलेनेति बाच्यम । गुरुलबह्रव्यसयोगादेव हि रष्ट पतनमिति तथैवाभ्यपेयम् । नास्ति च गुरुलता कारणेन कार्यस्य सयोग इति । अथास्त गुम्खवत्समवायोऽपि पतनहेतुरिति चेदन्नाहुर्न्यायवातिककारा । समवायस्य पतनहेतुत्वे गुम्खवत्समपायस्य कारणरूपादि-ष्विप सत्त्वेन तान्यिप कार्यमनुपतेयु । पतन्त्येवेति चेद्वरलमपि पतेत् । तदपीप्यत इतिचेदेकस्यैकनिरूपितकरणलकर्तृ-लयो करणत्वकर्मलयोर्वा विरो गत्खपात प्रति खस्य निमित्तलासभवाद्धरलान्तराभ्युपगमेऽनवस्थापातादिष्टापत्तरयोगात् । तसान गुरत्व नापि च रूपादिक पततीति गुरलवत्समवायस्य पानहेतुत्रे गुरलरूपोभयपतनमनिष्टमापतेत् । यदि पतन हेताविप न पतेत्केनिवत्प्रतिरद्धिमिति मन्तव्यम् । तदा तथासित यया सयुक्तयोरेनस्य पातेऽपि हस्तादिसबन्धरूपप्रति-बन्धकादपरस्यापतनेन ततो निश्चिष्टस्य तत्रैवावस्थान तथा गुरुलाश्रयपातेऽपि रूपादिकमपतत् समानेऽपि कारणे प्रतिबन्ध-क्रविशेषमहिम्रा कारणादिश्चिष्ठ तत्रैवावतिष्ठेदित्युपलभेत रूपादिहीन कारणम् । यदि पतेद्रूपादिक कियावत्स्यात् । न पतित न तिष्ठतीति युक्तिविरुद्ध तसाद्धरत्वत्समवायो न पानहेतुरपि तु गुरुलसमवायो गुरलवत्सयोगश्चेति गुरुत्व पतनार्थ-मवयविन्यावश्यक न हात्र रूपादिपतनप्रसङ्ग कारणविरहात् पतनवारणाय प्रतिबन्धकाकरपनाच न प्रारणात्तेन विश्वेष्य तन्नैवावस्थापनमपितु कारणे तिष्ठदेव यत्र कारण तत्र तद्भततयोपलभ्यत इति । अत्रेदमवधेयम्-द्रव्यरूपसमवायिकारण-सापेक्षस्यैव गुरुलस्योक्तप्रसासत्त्या हेतुत्व पतन प्रति वाच्यम् । तथाचोक्तप्रत्यासत्त्या रूपादिषु गुरुलसद्भावेऽपि द्रव्यरूप-कारणविरहादेव रूपपतनवारणसंभवात् । प्रतिबन्वकस्याकल्पनेन कारणपातेऽपि रूपाद्यवस्थानाद्यापत्तिविरह इति किमर्थ कार्यगुरुत्व कल्पनीय अवश्योपेया च समवायिकारणसापेक्षता भवतापि क्यमन्यया कारणरूपादे खाश्रयसमवायेन कारण-खस्य संप्रतिपन्नक्षेन कार्यद्रव्य इवावयवगुणेऽपि न रूपाद्युत्पत्ति तादातम्येन कारणीभृतद्रव्यविरहेण रूपाद्युत्पत्तिवारण त ममापि समानमिति । अथैव कार्यादन्यादपसारित गुरुत्व ततस्तत वारणादपि कार्यभूतादपसरदन्यकारणेषु परमाणुष्वे-बाबस्थितं भविष्यति । तथासति परमाणो पतित सति गुरुलवत्परमाणुसमवायाद्वयणुक पतेत् त्रसरेण्यादेश्च गुरुलवत्सम-वायाभावात् पतन न स्याद्गरुलवत्समवेतसमवायादेश्च चरमकार्यपर्यन्तमसख्यलाटसख्यकार्यकारणभावापत्ते कार्यताव-च्छेदकाननुगमात्क्रय कार्ये कतिपयसमवायघटितस्य कारणतावच्छेदकसंबन्धलामित्यस्यासर्वज्ञदुर्ज्ञेयलाच । समवायेन पतन प्रति समनायेन गुरुखस्य लाघवात्कारणले प्रथम निर्णाते बहुतरगुरुखकल्पनागौरवस्य फलमुखत्वेनादोषलातः सर्वावयविषु गुरुत्व सिष्युखेन । यहा यथा स्यादवयविषु गुरुलसिद्धिस्तथा खसिद्धान्ताविधाताय भवद्भि प्रयतितव्यम् । मया तु लिस-द्धान्तमबलम्ब्यातिरिक्तत्वेऽवयविनो द्विगुणावनतिरूपगुरुत्वर्भार्यप्रसङ्गरूपदोप उद्भावित । यद्यपि तस्य वारणमित्य न्यायवा-र्तिककृता कृतम् । तथाहि कपालद्वयेऽतारच्यघटे तुलायामारूढे सति शतपल कपालद्वयमिति यदवधारण गुरुलस्य न तत्क पालमाञ्चगुरुखस्य परमाणुमारभ्य कपालिकापर्यन्तस्य कपालसस्रष्टतया तुलायामारूढत्वात्कियत्कपालस्य कियतकपालिकादेरि-खस्यासर्वज्ञजनदुर्ज्ञेयलात् । एतावत्त्ववधार्यते । कार्यकारणसङ्घातस्यैतावद्भरत्वभिति । नच सङ्घातस्य घट प्रति कारणलम् । येन सङ्घातगुरुलानपकृष्टगुरुत्व कार्ये घटादो भवेत् भवेच गुरुलान्तरकार्योपलब्विप्रसङ्गश्च । सति चैवमारब्धघटेऽपि कपाछे मुलारूढि यत्पूर्ववदेवावनमन तदुपपद्यत गव यत्किचिद्धरलदृद्धाविप तस्या अस्मदाद्युपलिध्योग्यावनमनगतविशेषानाधायक-खास् तुलाया कतिपयत्रसरेणुनिपातेऽप्यवनमनविशेषाग्रहणवदिति । तथापि तत्खशिष्यव्यामोहनमात्रमेव विचारप्रहितहशा समालोचित सत्प्रतिभाति । तथाहि न परमाणुगुरुलादल्प संभवति गुरुत्व तावन्मात्रगुरुलारम्मेऽप्यवयविनि चरमावयविसपत्तौ स्या तस्मिखुलाङ्ढे च सति विश्वकलितेषु तद्धटकसूक्ष्मावयवेषु यावदवनमन किमप्यस्मदादिभिराकलित ततो द्विगु-णित ततोऽनतिन्यून वा द्विगुणितमवनमन प्राप्नोत्येव यो हि लक्षपरमाण्वारच्यो घट सहि द्याणुकादिक्रमेणैव परमाणुमिग्रस्य इति पश्चाशरसहस्रामितानि द्यणुकगुरुलानि षद्रषष्ट्यायिकषोडशसहस्रामितानि त्रुटिगुरुलानि तदारब्यान्तरालिककार्यगुरुत्वै सह तानि सकलितानि परमाणुगुरुलसमानि किंचिन्यूनानि वा स्युरित्युक्तस्यावनमनविशेषस्य दुर्वारलम् नच घटे तुलारूढे सति यावदवनमन दृष्ट परमाणुगुरुलतदार्ब्थबणुकादिकार्यगुरुलाना मिलितानामेन तावत्तदनसीयते । नहि केनाप्यनारब्धका-र्याणा परमाणूना द्यणुकादीना वा गुरुलकार्यं पृथमववारित कदाचिदपीति वाच्यम् । तुलाइहेन घटेन यावदवनमन दृष्ट तावदेव त भक्ला कपालेषु तानि भक्ला कपालिकासु ता सचूर्ण्य चूर्णेषु स्थूलेषु तानि पिष्टा रज सु स्क्मतरेषु बहुषु तुलायामारोपितेषु किमप्यवनमने वैलक्षण्य न दृष्ट नष्टानि चासस्यकार्याणि तदैव निणेतु शक्यन्त एव एतावदेवावनमनं त्रुटिद्यणुकपरमाणुष्विप तुलाह्देषु भविष्यतीति । प्रयोगश्च घटोपगृहीतकारणद्रव्यपर्याप्तसमुदायलाविच्छिनो घटप्रयोज्या-वनमनतुल्यावनमनप्रयोजक तादृशसमुदायलात् कपालादिरज पर्यन्तवत् अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यलात्परमाण्वादि-समुदायेऽपि साध्यसिद्धिः परमाण्वादीना विशिष्यैव वा पक्षेऽन्तर्भाव करणीय निरुपाधित्वेनैव च सप्रयोजकल्यमनयैव च

रीत्या घटतुल्यरूपरसादिमत्त्वमपि परमाण्वादिषु साधनीय तदपि नान्यथा सिद्धेत् । सिद्धे चैव समानेऽवनमने तस्योक्त-रीत्या द्वेगुण्यादिप्रसङ्गेन बाध स्यात् । यद्यवयवी व्यतिरिच्येतावयवेभ्य इत्याशयेनैव तत्रतत्र वेदान्तप्रनथे द्विगुणगुरुख-कार्यापादन कृतमस्तीखबधेयम् । कार्यग्ररुत्वेन कारणगुरुत्वस्य प्रतिबध्यता विनाश्यता च न्यायवातिक एव कार्यपातेऽपि कारणपातस्यासम्बात् कार्यस्याना वारस्य स्यात कार्यनाशे कारणगुरुलनाशपक्षे कारणपातादिगुरुत्वकार्याभाव स्यादित्यादि दृष्णैर्निराकृतेति । एव चावयवावयविग्रणगुण्यादीनामात्यन्तिकमेदे निरस्ते निरस्ते च समवाये तेषा सवन्ध तादात्म्यमेद तब मेदसमानाधिकरणोऽभेद प्रमाण च तत्र गुणादिक गुण्यादिना भिन्नाभिन्न समानाधिकृतलादिखनुमानम् । समाना-धिकृतत्व चामेदससर्गकप्रत्यविषयत्वम् । समानविभक्तिकविशेष्यविशेषणपद्घटिताभिलापजन्यप्रत्ययगोचरत्व बाऽनुकृ-लतर्कश्च सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरेव । तथाहि भेदे चात्यन्तिके सति न सामानाधिकरण्यप्रत्यय यथा गौरश्च नापि चालिनतकामेदे यथा घटो घट इति । तथाच गुणादिक यदि गुण्यादिभिर्मिन्नाभिन्न न स्यात् समानाविकृत न स्यादिति विपक्षबाघको भवति सत्तर्क । सच मेदोऽमेदो वा नावच्छेदकमेदेन सामानाधिकरण्येऽपेक्षित । तथासति कुण्डलमिद कटकमिलापि स्यात् तयो कुण्डललकटकलाभ्या मेद इव हि हेमत्वेनामेदोऽप्यस्ति । यद्धेम प्राक् कटकमभूत्तस्यैव कटकवि नारोन कुण्डलतासपत्तौ हि तदिद हेमकुण्डलमिति सामानाधिकरण्यप्रत्ययात् तदिति हि कटक परामृशति । एव घटो घट इखिप स्वात् घटत्वेनामेद इव द्रव्यलकम्बुग्रीवादिमत्त्वादिना हि मेदोऽप्यस्ति द्रव्य घट कम्बुग्रीवादिमान् घट इति सामा-नाधिकरण्यप्रत्ययात् । तस्माद्येन येन रूपेण विशेषणविशेष्ययोभीन ताभ्यामेव रूपाभ्या मेदामेदौ वाच्याविति हेमकुण्डल घटो द्रव्य नीलो घट इत्यादौ कुण्डलत्वायवच्छिने हेमत्वायवच्छिनस्यैव भेदोऽभेदश्य वाच्य इत्येकरूपावच्छेदेनैव तयो-सत्त्वमपेक्षणीयतामाप्नोति । नचावच्छेदकमेद विना भावाभावयोविरोधात्कथमेकत्र सत्त्वमिति वाच्यम् । विरोधाविरोधयोहि प्रखयैकशरणयोर्ययोर्नेकन्न प्रखय प्रस्ययेऽपि वावच्छेद्कमेदेनैव प्रस्ययस्तयोरवच्छेदकमेदेनाविरोधोऽवच्छेदकैक्ये तु विरोध यथा कपिसयोगतदभावयो । ययोरवच्छेदकभेदेऽपि नैकत्र प्रख्ययत्त्रयोविरोध एव यथा वृक्षत्वतदभावयोरिति अखयानुरोधादेवाभ्युपेयते यथा तथा नीलो घट इलादिसामानाधिकरण्यप्रलयादवच्छेदकमेदनिरपेक्ष एव गुणगुण्याचीभें दोऽमेदश्वाभ्यपेय । अतएवोक्तम् विरुद्धमिति न क सप्रत्ययो यत्र प्रमाणगोचर प्रकृते च प्रमाणसत्त्वात्र विरोध प्रखय । सामानाधिकरण्यप्रखये हि भेदाभेदौ भासेत इति भामत्याम् । अथापि कथ तयोरेकज्ञानविषयता नीलो घटो नीलो न घट इति ज्ञानयौगपवादर्शनादिति चेन्नेकधर्मिण तयोनैंकदा भानमिह हि मेदोपलक्षिताधिकरणवृत्तित्वविश्विष्टा-मेदस्य ससर्गतया भानाभ्यपगमात् । यद्धमीविश्रिष्टे ससर्गत्वेनामेदो भासते न तद्धमीविशिष्टे ससर्गत्वेन मेदो भासत इति ज्ञानविरोधाभावात् मेदस्य विशेषणत्वानुपगमात् विष्ठसामानाधिकरण्यविशिष्टधूमस्य पर्वते भाने वहेरपि तत्र भानमिति बिरोमण्युक्तरीत्या ससर्गतयाप्यमेदधर्मिणि भेदभानाप्रसक्ते वृत्तित्वत्य विशेषणत्वोपगमाचोपलक्षणतयापि भेदधर्मिण्येवामे-दस्य सत्त्वाचान्यत्रेति लभ्यते । अथ भेदस्य संसर्गतया भान किमर्थं नियामकत्वमात्राभ्यपगमेऽपि सामझस्यादितिचेत् सर्व-त्रैव निशिष्टबद्धी मेदसमानाधिकरणससर्गसैव भानोपगमात् । अन्यथा घटभूतलयोर्य सयोगस्तस्य भूतल इव घटेऽपि सत्त्वेन तद्धरस्तद्धरवानिखपि प्रखय प्रमा स्यात् । भेदभाने त तद्धरत्वेन भेदानुपगमेन तदभावेन प्रमात्वा-समवात् तद्यक्तित्वस्य प्रतियोगितानुयोगितावच्छेदकघटकत्वे तन्मात्रस्यैवावच्छेदकत्वात् घटत्वकम्बुप्रीवादिमत्त्वयोगौर्वेण तद्धटकत्वासभवात् । तद्धटस्तत्कम्बुप्रीवादिमानित्यस्यापत्तिविरहात् । नच विशेषणमेदविशेषणोभयवद्विशेष्यनिष्ठविशेष्य-तानिरूपितप्रकारताकत्वमेव हि प्रमात्व वाच्यम् तावतैवोक्तस्य प्रमात्वाभावनिर्वाह इति । अवाधितविषयकत्वस्यैव प्रमापदमुख्यार्थत्वेन भेदस्याविषयकत्वे बाधितविषयकत्वस्यासभवेन प्रमात्वापत्तस्तत्र दुर्वारत्वात् । अतएव स्वप्रतियोगि-कसबन्धानुयोगित्वस्य स्वसिन्नभावेन तादशानुयोगित्वविन्नष्ठविशेष्यतानिकपितप्रकारताकत्वकपप्रमात्वस्यासभवेन तत्र तदा-पत्तिवारणात् भेदभानमप्रामाणिकमिति निरस्तम् । प्रमापदमुख्यार्थस्योक्तस्य तथापि सत्त्वप्रसङ्गादुक्तयोश्व प्रमापदपारिभा-विकार्थत्वात् प्रतियोगित्वात्रयोगित्वभान तु ससर्गससर्गभानस्यानवस्थादोषेणाप्रामाणिकतया न सभवत्येव । नच घटाभावो घटाभाववानित्यस्य प्रमात्वानुपपत्तिभैदाभावादिति वाच्यम् । घटाभावत्वघटविरोध्यभावत्वादिनैव विशेष्यविशेषणभावाभ्य-पगमेन तेन रूपेण मेदस्य समवात् । अत्रेदमवधेयम् --यद्यपि घटकपालयो समवायस्य विह्नपर्वतयो स्योगस्योभयत्र सत्त्वाविशेषेण भेदभानाभ्युपगमेऽपि घटनत्कपाल विह्नमान् पर्वत इतिवत् कपालवान् घट पर्वतवान् विह्निरसस्य प्रमात्वा-पत्तिरित्यत ससर्गस्य प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोर्भानमभ्यपेय तथा सति समवायाविशेषेऽपि कपालस्यैवानुयोगित्व घटस्य अतियोगिलमेव सयोगाविशेषेऽपि पर्वतस्यैवानुयोगित्व वह्नेरेव अतियोगित्वमभ्युपेयम् । तथाच कपालपर्वतयोविंशेषणत्वे घटवह्नयोविंशेष्यत्वे च प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोर्वेपरीत्येन भानाद्भवति बाधितविषयकत्वम् । मास्तु वा सबन्धसबन्धभान तथापि तेन सबन्धेन तत्रैव तद्वत्त्व यत्र यत्प्रतियोगिकससर्गस्यानुयोगित्वमन्यत्र तत्सबन्धाविकछन्नप्रतियोगिताकत्दभाव एवेखभ्युपेय तथासत्यप्युक्तज्ञानयोर्वाधितविषयकत्वनिर्वाह । एव च तद्धटस्तद्धटवानित्यस्यापि न प्रमात्वप्रसङ्घ इति तद्वारणाय सर्वत्र भेदमानाभ्युपगमोऽनर्थक एवेति तथापि यद्वहे यद्वहो यदमावत्रहेन यद्वहस्तस्य तत्त्रयोजकत्वमिति सत्यपि भेदे सत्यपि

चौत्तराधर्यभावेन स्योग उभयोरैक्यप्रहे न भवति । संयोगप्रतियोगिलानुयोगिलप्रह सत्यपि चैक्ये दूरादेकत्र चृक्षे मेदमहे शाखयोर्य सयोगस्तत्प्रतियोगिलानुयोगिलयोरेकत्रैव दृक्षे प्रह इति सर्वत्रैव सबन्धे सेदतद्वहापेक्षानियमदर्शना-द्भेदस्य संसर्गप्रतियोगिलानुयोगिलव्यापकले निर्णातेऽमेदस्यापि संसर्गलेन तत्प्रतियोगिलानुयोगिलयोर्पि व्यापकमेदनिय-शसमानर्यकमेनेत्युक्तानुमानस्य भिन्नाभिन्नलप्राहकस्याबाधितलमेन सामानाधिकरण्यप्रत्ययस्य मेद्विषयकत्ने तद्यापारान भाबात् । एवच सामानाधिकरण्यप्रस्यये हीत्यादि भामसाश्च सामानाधिकरण्यप्रस्यये हि प्रमाणे सति गुणगुण्याद्योभेदामेदा-वनुमितौ भाषेत इलर्थ । नतु नीलो घट इलादिसामानाधिकरण्यप्रलये भासेत इलर्थ । अतएव सिद्धान्तबिन्दुरीकायां वस्तुतो विशेषणभिन्नतया ज्ञायमाने विशेष्ये तादारम्येन विशेषणप्रकारकज्ञानल तादारम्येन विशेषणाशे प्रमाल नतु विशेष-णमेदसमानाधिकरणतादात्म्यसर्पात्वघटितमित्यादि ब्रह्मानदेनोक्तम् । अथ मेदस्य तादात्म्यज्ञानाविषयत्वे घटो घट इलस्य व्यावहारिकप्रमालमपि नानुभूयते । अनुभूयते च मीलो घट इलस्येति विशेष किङ्कृत स्यात् तादातम्यस्योभय-त्राबाधावितिचेत्र । तादात्म्यप्रतियोगिलानुयोगिलव्यापको यो मेद प्रमाणसिद्ध स हि भवत्यौपाधिक औपाधिकश्च मेदो विशेषणविशेष्यतावच्छेदकयोयींभेदस्तदनतिरिक्त उपहितयोर्भेद उच्यते । मेदयोरनतिरैकश्च विशेषणविशेष्यतावच्छेदकमेदस्य प्रातीतिकतत्तद्वपहितप्रतियोगिलान्योगिकलविश्रिष्टलम् । तत्तद्वपधिमेदस्यैव तत्तद्वपहितमेदत्या प्रतीतेरम्यपेयलात् । क्षभिज्ञस्योपहितस्तरूपस्योपाधिद्वयोपरागेणोपाधिमेदातिरिक्तभेदा भ्यपगमे गौरवात् । प्रतीयते हि प्राचीप्रतीच्योवीणाकाश-मृदङ्गाकाशयोर्वेस्तत एकयोरेवोपाधिमेदाद्भेदो या प्राची सा न प्रतीचीत्यादावेव नीलपदार्थो घटपदार्थश्व नैक इत्यान दावपि नीलपदघटपदयो सह प्रयोगानुपपते । पटादेरनीललस्य घटादेररक्तलस्य च प्रसङ्खादत्यन्तामेदासभवात् स्वाभा-विकमेदे च घटस्यानीललप्रसङ्गाद्रोरनश्वलवदिति नैक इत्यौपाधिकमेदवानिति पर्यवसानात् । एवच मेदभानपञ्जे घटो घट इस्रत्र भासमानभेदस्योपाधिभेदाभावेनौपाधिकलासभवादनौपाधिकस्य खतो बावादप्रमालस्यैव निर्णय , नीलो घट इस्पादौ त भासमानमेदस्य नीलबघटलप्रतियोग्यनयोगिकस्य व्यावहारिकस्य प्रातीतिकनीलघटप्रतियोगिकलानयोगिकलोपरक्तत्या ञातीतिकलिनश्चेय व्यवहारकालबाधितप्रातीतिकविषयकत्वेन व्यवहारकालेऽपि भ्रमलग्रह उक्तप्रकारेण प्रातीतिकलाग्रहे तु नेति विशेषस्य सद्भावात् । नच भेदभानपक्षे विशेष्यतावच्छेदकविशेषणतावच्छेदकयोरेव भेदभानमस्तु तदुपहितभेदभाना-भ्युपगमोऽनर्थक । तथासत्युपाधिमेदस्योपहितप्रतियोगिकत्वादिकल्पन गौरवादेव हेयमिति वाच्यम् । सामानाधिकरण्यातुः भवे हि नीलो घटो द्रव्य घट इत्यादौ नीललोपहितस्य तादात्म्य ग्रुद्धघटत्वोपहिते भासते तत्रामेदमात्रस्य संसर्गत्वे घटो घट इखादीना प्रमात्वापत्ति स्वादिति मेदस्य ससर्गतया भानमभ्युपेयम् । सच विशेषणताबच्छेदकनीलव्वमात्रप्रतियोगिको न नीलस्य ससर्गो भवितुमईति । अन्यप्रतियोगिकस्य ससर्गस्यान्यनिरूपितससर्गत्वासभवात् । स्वरृत्तिनीलत्वमेदस्य ससर्ग-त्वसमवेऽपि तस्य स्वातक्रयेण घटत्वे भानाभ्युपगमे गौरश्व इत्यादे प्रमात्ववारणायामेदेन विशेषणस्य तत्तद्धमींपहिते भानस्या-वर्यमुपेयतया खतन्त्रमुख्यविशेष्यताद्वयापत्या समूहालम्बनविलक्षणत्वानापत्ति । अतो धर्मिपारतङ्ग्येण भान वाच्यम् । तत्त्वच धर्मिणि येन सबन्धेन विशेषणस्य भान येन च सबन्धेन धर्मितावच्छेदकस्य तद्दभयघटितसामानाधिकरण्येन भानलम् । अन्यादशस्य तस्यानुभवविरुद्धलात् । तादशस्य च घटो घट इस्यत्रापि घटस्य घटलेऽबाधात् प्रमाल स्यात् । विशेषणताव-च्छेदकस्य विशेष्यतावच्छेदके मेदभान तु न सभवत्येव । विशेषणविशेषणतया भासमानस्य तस्य स्वातस्र्येणान्यविशेषणता-सभवात । धर्मिपारतच्येण भान त खर्धार्मसबन्धिमात्रे स्यात्र तत्संबन्धिसबद्धे नापि हि खर्धार्मिण भासभानो य स्वस्य ससर्ग स्वधिमणक्ष य' संबन्धसद्धितपरम्परान्यतरसबन्धेन तस्य ससर्गताया अनुभवविरुद्धलादतिप्रसञ्जकलाच । तस्मा-द्विशेषणसीव मेद संसर्गतया भासत इस्यभ्यपेय । सच न खाभिन्ने खस्य खाभाविक सभवतीत्यौपाधिक एव वाच्य । औपाधिकस्य च तस्यातिरिक्तस्य कल्पनापेक्षया क्षप्तस्योपाधिप्रतियोग्यनुयोगिकस्योपहितप्रतियोग्यनुयोगिकतया कल्पनस्य लाघवेनोचितलात् । उपाध्योविंग्यमानमेदस्योपहितप्रतियोगिकलेन विशेषणससर्गलस्य नातुपपत्ति । नीलो घट इस्रत्र नील-खघटत्वयोरुपाच्योर्भेदस्य विद्यमानत्वात्तस्य नीलप्रतियोगिकतया नीलससर्गतया भानसभव । घटो घट इस्रत्र घटलस्य स्वसाद्भेदासभवेनोपाध्योभेंदस्यैवाभावेनोपहितप्रतियोगिकतया कस्य संसर्गतया भान स्यादिति तस्य तथा भाने व्यावहारिकल-स्यापि प्रमालस्य न सभव इति । यश्च घटलोपहितयोरस्ति व्यक्तयोर्भेद सच तत्तद्यक्तिलावच्छिनप्रतियोगिक प्रागभावादि-वदनविकानप्रतियोगिको वा स्वाभाविक एव नलौपाधिक उपाध्योभेदाभावादिति न घटलादिविशिष्टस्य स भवति ससर्गो नापि हि तादशव्यित्तद्वयावगाहिसामानाधिकरण्यप्रव्ययस्य प्रमालसमनो ह्यमेदस्य बाधात् । द्रव्यललघटललिबिष्टयोरिव शुद्धयोरपि तयोभेंदेन भाव्यमिखस्खनुभव । तस्योपाधिकमेदाभ्युपगम विना शुद्धमेदावगाहिप्रखयस्याप्रामाणिकतया बाध स्यात् घटल न द्रव्यलमिखादौ द्रव्यललाद्युपहितमेदसैव भानादिखतोऽप्युपहितमेदोभ्युपेयोऽभ्युपगमे स तस्य घटो द्रव्य-मिखनैव तादशमेदभानसभव उपिहतभेदमहस्थल उपाधिमेदस्योपहितप्रतियोगिकसेनोपाधिकपप्रतियोगितावच्छेदकप्रह-मात्रापेक्षयाप्यभावप्रहस्थलीयकारणनियमरक्षासभवात् अखन्ताभावस्य त्रितयप्रतियोगिकलमते घटादिप्रतियोगिमात्रस्य 'बदलेन अहापेक्षा नतु आगभावादिप्रतियोगिनस्तद्वत् । एवच घटो द्रव्य नीलो घट इत्यादौ घटायनुयोगिकतयोपिहतस्य विशेष् भ० गी० १०२

धणस्य मेदभानं घटलायनुयोगिकतया खासाविकस्य द्रव्यलाद्यपाचेभेदस्य ना भानमिखत्र विनिगमनाविरहादुपहितयोरिष भैदभानमावश्यकम् । नच क्रप्तल विनिगमकमिति वाच्यम् । शुद्धप्रतियोगिकानुयोगिकमेदस्याप्यक्रप्तलात् क्रप्तमेदस्य शुद्ध-प्रतियोगिकलायभावात् तद्वहस्य प्रतियोगितावच्छेदकद्रव्यललादिप्रहमन्तरेणासभवात् तत्र ऋप्तमेदमानस्य वक्तमशक्यलातः। नच संसर्गतया मेटमानेन प्रतियोगितावच्छेदकप्रहापेक्षेति वाच्यम् । संसर्गतया मेदमात्रभानस्याप्यक्कप्तलात् श्रद्धस्य धर्म-विशेषाविक्वन्नप्रतियोगिताकमेदससर्गेण भानोपगमे विनिगमकाभावात् द्विलायविक्वनप्रतियोगिताकमेदससर्गेणापि भान स्यात् । तथासति घटो घट इत्यस्य प्रमालापत्तेर्दुर्वारलात् । नच तद्धर्मावच्छिन्नप्रकारतानिक्षितविशेष्यतावच्छेदकतासवन्धेन शाब्दबुद्धी तद्धर्ममेदस्य कारणलात् तद्धर्मान्यवृत्तिविषयतासवन्थेन ज्ञानलाविष्ठश्रप्रति तद्धर्ममेदस्य कारणलाद्धा न तादश-ज्ञानसंभव इति वाच्यम । साकाङ्कराञ्दमात्राद्वाधादिप्रहकालेऽपि शाञ्दबोवस्य व्यवस्थापितलात् उक्तराञ्दबोधस्य दुर्वारलेनो-क्तकार्यकारणभावस्यासभवात् । नच तत्रायहीतव्राहिलाभागदेव प्रमालापत्तिवारणसभवाद्भेदभानोपगमोऽनर्थक इति वाच्यम् । घट इस्रेतावन्मात्रात्तत्तादारम्यस्य ज्ञातुमशक्यलादज्ञाततादारम्यविषयकलसभवेनागृहीतप्राहिलमागेन प्रमालापत्तिवारणा-सभवेनौपाधिकमेदभानस्यावस्यकः विति । मेदस्याभानपञ्जेऽपि तादशौपाधिकमेदसमानाधिकरणस्येवामेदस्योपिहतससर्गतया भानाभ्यपगमेन ताहशमेदस्य तत्राभावेन वस्तृतस्तादातम्यसर्गस्याभावाद्वहिलाविकत्रप्रतियोगिकसयोगेन प्रव्यलाविकत्रन **रै**येव नीळलावच्छिन्नौपाधिकमेदसमानाधिकरणतादात्म्येन नीळलावच्छिन्नस्यैव ससर्गेण घटत्वावच्छिन्नस्य घटत्वावच्छिन्ने बाधितत्वसभवेन समवत्येव हि घटो घट इल्पस्य प्रमात्ववारणमिति । अथ घटादौ नीलादिमेदसत्त्वे घटो न नील डित प्रतीति प्रमा कुतो न स्यादितिचेच । नया प्रतियोगिविरोधिलेनैवाभावस्य प्रतिपादनात् । प्रतियोगिमित तथाविधाभावस्य सत्त्वायोगात प्रमात्वापत्तेरसमवात । अत एव घटादिसशयनिवृत्त्यर्थं घटाभाववद्धतलमिति न प्रयुक्के अपि त भूतले घटो नास्तिखेवेति । नच मुळे वृक्षे किपसंयोगो नास्तिखादौ किपसयोगाभावस्य किपसयोगिवरोधित्वविरहात्का गतिरिति वाच्यम् । मूलाविक्लाबात्तिककपिसंयोगाभावस्य मूलावच्छेदेन कपिसयोगिवरोधित्वात्तिद्विबिष्टस्य तस्यास्स्येव तत्र सत्त्वमिति तत्प्रतीते प्रमालिनिर्वाहात् । नन् मूलावच्छेदेन किपसयोगविरोधिलस्य कोऽर्थं मूलावच्छेयकिपसयोगाधिकरणत्ववत्यद्वतिल वा मूलाव वच्छेच यत्कपिसयोगवद्वत्तिल तद्भावो वा मूळावच्छेचो य कपिसयोगवद्वत्तित्वाभाव तदाश्रयल वा । नाच । मुळाव-च्छेयस्य कपिसयोगाधिकरणत्वस्यात्रसिद्धे । न द्वितीय । कपिसयोगाभावे मूळावच्छेयस्य कपिसयोगवद्वतिलस्यैव सत्त्वेन तदभावस्य तत्र सत्त्वायोगात् । अत एव न तृतीय । मूलावच्छेग्रस्य कपिसयोगबद्धत्तिलस्यैव कपिसयोगाभावे सत्त्वेन तद-वच्छेदेन तदभावस्य तत्र सत्त्वायोगादिति चेन्न। कपिसयोगवत्वावच्छेदकावच्छित्र यत्कपिसयोगवन्निकपितवृत्तिल तदभावस्यैव तदर्थत्वात् । व्याप्यवृत्तिप्रतियोगिकाभावस्थले प्रतियोगिमन्निकपितवृत्तित्त्वाभावमात्रस्य विवक्षितत्वात्तत्र प्रतियोगिमत्त्वावच्छे॰ दकाप्रसिद्धावि न क्षति । प्रतियोगिमत्त्वावच्छेदकत्वस्य स्वानवच्छेदकत्वस्यन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववत्वरूपस्य विव-क्षितत्वाद्वा न दोष । नच सामानाधिकरण्यस्य व्याप्यवृत्तित्वपक्षे रसत्वादिमति कस्यापि वृत्तित्वस्याविकाश्वत्वविरहेण रूपे रसल नास्तीत्यादावप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । अवच्छेदकावच्छेद्यत्यस्याप्यविच्छन्नत्वविद्यष्टेन स्वानवच्छिन्नत्वसबन्धेनाविच्छन्नः प्रतियोगिताकाभावरूपस्पैव विवक्षितत्वात् अनवच्छिन्ने रसादिनिरूपितवृत्तित्वे चावच्छेचत्वविरहेण तद्विविष्टस्वानवच्छिन्नत्व-संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभावस्य सभवात् । गगनाद्यभावस्थलानुरोधेन स्वाश्रयत्वावच्छेदकावच्छिनस्वाश्रयनिकपित-वृत्तित्वसबन्धावच्छित्तप्रतियोगिताकप्रतियोगयभावस्यैव प्रतियोगिविरोधित्वपदेन विवक्षितत्वात् न तत्राप्यनुपपत्तिरित । अथ निराकृते जगन्मूलोपादानकारणे परमाणौ कार्यकारणादिसवन्धे च समवाये यटभ्यूपगत तादातम्य मेदसमानाधिकरणामेद-**छक्षण तदिप नोपपद्यते । तथा**हि कार्यकारणयो कनककुण्डलयो मृद्धदयोश्च यद्यस्त्यमेदस्तदा यस्कनक कुण्डल या च मृद्ध-दश्चनमासीलदेव कटक सैव शरावो यदा भवति तदा यथा हेम मृचानुवर्तमान तथा तदिभन्न कुण्डलमुद्धन च किमिस्यन्-वर्तमान न प्रतीयते नातुवर्तते । अथचाभिन्नमिति हि विप्रतिषिद्धमेतत् । कुसुमेष्वनुवर्तमानेऽपि सूत्रे कुसुमान्तरमन्यत्र कुसु-मेऽननुवर्तमान सूत्राद्भिन्नमेव यथा तथा हेम्यनुवर्तमानेऽप्यननुवृत्त कुण्डल हेम्रो भिन्नमेव स्यात् नाभिन्नमेव दूरात्कनकमिद्-मिलवगमे कनकादभिषेषु कुण्डलादिषु कुतो भवति सदेहिजिज्ञासादिक, निश्चिते कनके तेषामि निश्चितलात् । नज् हेमत्व-कुण्डलत्वाद्योभेदात् तद्वपहितयोरप्यस्ति भेद इति भेदसद्भावादनन्त्रत्तिसदेहजिज्ञासाद्यपपत्तिरिति चेत् । भेदसद्भावादज्ञातत्व-वदमेदसद्भावाज्ज्ञातत्वमेव हि कि न स्यात् । प्रत्युतामेदे विद्यमाने च तत्र प्रहणयोग्ये क्रण्डलले तेनापि रूपेण प्रहणमेव तस्य प्रसन्यते इन्द्रियसप्रयोगादिकारणसद्भावात् कुण्डलत्वघटत्वादिक हि हेममृदादितो व्याष्ट्रत चेद्धेममृदादीनां कुण्डलघटा-बमेद एव न स्यात् पटादिवत्, अनुवृत्तौ च योग्यस्य तस्य प्रहणावस्यभावात् जातिव्यक्तयोरप्यमेदस्योपगमेन हेमप्रहणे तद्-मिन्नकुण्डलत्वस्याप्रहणाशाया दुराशात्वात् मृद कपालादशोस्तन्तोश्च जलाहरणप्रावरणादिक कृतो न स्यात् कार्यकारणयोर-मेदे । नच मेदोऽप्यत एव खीक्रियते । तथासखमेदाशोपजीवनेन सामानाधिकरण्यप्रखयादिभेंदाशोपजीवनेन प्रावरणाप्रावरणा-विरिति बाच्यम् । द्वावि मेदामेदौ विवेते । अथ च तयोरेक खकार्यं तनोलपर. खकार्यं उदास्त इति हि यत्तिकमन्यो-म्बस प्रतिबन्धकत्वात्किमञ्यस निरोधकत्वार्तिक तच्छिक्षयेति वक्तव्यम् । तत्र नाव । कदापि किंचिष कुर्यात् । न दितीयः ।

दुर्निरूपलाहाघवेन कारणव्यतिरिक्तकार्यसीकारस्यैवोचितलात् । तृतीयमविश्ववते । अवस्य च तत्प्राह्मेनाभ्यूपगन्तुमर्हम् । श्वाच्यो हि तत्रोभयो बिष्यबिक्षकभाव । नज कारणेनाभिक्तमपि कार्यमनभिव्यक्त प्राक्त कारणव्यापारात् अतो नोक्तदो-षावसर । यदि सक्ष्मरूपेण कारणेषु कार्यं नामविष्यत्ततःकारणतो नियमेन तत्तत्कार्यं नोदपत्यतेति तस्यावस्थानावस्य-भावेऽभिव्यक्तिरूपैनोत्पत्तिर्वाच्यावस्थानमपि भिन्नस्य तस्याभेद एवान्यस्य दुर्निरूपलादितिचेन । क्रत्र हि कस्यावस्थानमिख-त्रान्वयव्यतिरेकस्यैव शरणीकरणीयत्या तेनैव प्रमाणसहक्रतेन तत्तत्कार्यप्रस्येव तत्तत्कारणस्य कारणस्वनिश्चयसभवेनाति-प्रसङ्गवारणसभवातसूक्ष्मरूपेणावस्थानोपगमस्य व्यर्धलात् । अभिव्यक्तेरसतः प्रादर्भावाभ्यपगमे सलसत्कार्यवादापते तस्यापि सक्ष्मरूपेणावस्थाने तद्भिव्यक्तरप्यज्ञीकरणीयतयाऽनवस्थापते । एव यादशारोहपरिणाहवान् वटादिवृक्षस्तादशस्य कारणे स्क्ष्मतमे सद्भावोऽसभवी । तादशस्य हि सौक्ष्म्य विरोधादेवानभ्यपेयमिलसत्कार्यापत्तेर्द्वारताचेतिचेत् । उच्यते । साद्या-भ्युपगतस्याभेदस्य भवता निरास कियते । तत्र हि दर्शने सति कारणे सत एव कार्यस्य मेदसभेद चाक्षेक्कस परिणामवादो-Sभ्युपेयते तत्रैन भवदुक्तदोषाणामवकाशो नास्मइर्शने । तत्कि भवद्भि कारणस्य कार्येणाभेदो नोपेयते । तथासित 'प्रक्र-तिश्व प्रतिज्ञादृष्टान्तानुरोधादि'ति सूत्रेण प्रथमाध्यायचतुर्थपादस्थेन ब्रह्मणो जगदुपादानल प्रसाध्य 'तदनन्यलमारम्भणशब्दान दि भ्य' इत्यादिसुत्रै द्वितीयाच्यायप्रथमपादस्थै कार्योनन्यलस्यामेदस्य यद्यवस्थापन कृतमस्ति तद्विरुध्येतेतिचेत् आशया-नववोधात् । तदनन्यलमितिसूत्रेण कारणसत्तातिरेकेण कार्यसत्त्वविरहपर्यवसन्नस्यानन्यलस्य हि प्रतिपादन कियते तावता ऋ सकलजगत उपादाने ब्रह्मणा सह सन् घट सत् कपाल सती मृदिखाद्यध्यासगोचरलेनाध्यासिकतादारम्य लभ्यते । तज भेदसमानाधिकरणामेदरूपमुक्तव्यवहारकालाबाध्यसामानाधिकरण्यप्रख्यानुरोधादुपेयते । स हि प्रख्यो विचित्रानेकशिक्तमद्-विद्यानिष्पादित इति विश्रमात्मकस्तद्विषयश्च भेदोऽभेदश्च कल्पित एव न वस्तसत् । नच विरुद्धयोरुभयो क्यमेकत्रावस्तुल तयोरेकस्यापराभावरूपलादिति बाच्यम् । प्रतियोगिन एवावस्तुले तिष्ठारूपतयोरुमयो खाप्नगजतद्भाववद्वस्तुलस्य सम-वात्। नच प्रसक्षपरिदृश्यमानस्य जगत कथमवस्तुस्तिमिति वाच्यम् । प्रसक्षादौ पुरुषदोषसस्पर्शेन सार्वजनीनचन्द्रवित-स्तिपरिमाणदेहात्मैक्यप्रत्यक्षादिसाजात्येन चाप्रमात्वेन प्रहाहीर्बल्यनिश्चयात् । परमपुरुषार्थमोक्षफलकतत्त्वज्ञानविषयाद्वितीय-सिचदानन्दब्रह्मप्रतिपादनतात्पर्यवत्वेनावधृतयाऽर्थवादवद्वपचिरतार्थलस्य वेदान्तानामसभवेन निर्सानिर्देष्टतया स्वत प्रमाणै-स्तैर्जगन्मिथ्यालनिश्रयस्य सभवात् सदनिर्वचनीययोर्वास्तविकामेदस्यासभवात् कार्यकारणयोर्भेदस्यापि प्रागेव निरस्तत्वेन तस्याप्यनिर्वाच्यस्याविद्याविरुसितलमात्रस्यमेवोपगमात् तादृशमेदोपजीवनेनानिर्वाच्यकार्यकारणमावादिविश्रमाणाः संजातस्वात् । मेदामेदयोर्वास्तविकत्वानुपगमेनोभयपक्षप्रागुक्तदोषाणामाविद्यकत्वभूषणतायाभेव पर्यवसानात् कार्यकारणयो सदसन्धामनिर्वा-च्यत्वेनेव भिन्नाभिन्नलाभ्यामप्यतिर्वाच्यत्वेनापि मिथ्यालस्य सप्रत्ययात् साख्याना सत्कार्यवाद कार्यकारणयोर्वास्त विकमेदामेदाभ्युपगमश्च नितरामयुक्त । यदत्र दर्शने कारणव्यापारात् प्राक्कार्यस्यावस्थानप्रतिपादन तदनिर्वचनीस-कार्यस्य या चरमबाधात्प्राक् अतीतानागतयोरज्जन्तमाना सस्कारात्मिकानिर्वाच्या सुक्ष्मावस्था परिणाम्युपादानभूता या विवर्तीपादानब्रह्माश्रिता या जीवाश्रिता या विवर्तमानब्रह्मसहकारिकारणरूपा या वाऽविवाया अनिर्वाच्याया अनिर्वाच्या तादात्म्यापन्ना तदवस्थानाभित्रायेण विद्यमानकालेऽपि कारणात्मनैव कार्याणा सत्त्व खरूपेण तु मिध्यालादभाव एव । एव॰ मतीतानागतयो कारणात्मना सत्त्व त भवलेवेलभिप्रायेण वा बोध्यम् । याच प्रकृतिश्व प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधादिति सञ्जभाष्यादौ ब्रह्मणो जगद्रपादानललक्षणप्रकृतिलसाधकतयैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा श्रुतिषूपलब्धोपदर्शिता सा नून ब्रह्मणो जगराश्चोपादानोपादेयमाव एव घटते । 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मय विश्वात भवती'ति दृष्टान्तोऽपि श्रीत-स्तमेवोपोद्रलयति । निमित्तनैमित्तिकयोरेकतत्वामावातस्य तादारम्यनिमित्तत्वात् । एकं च तत्त्व तदेव भवति यत्तादारम्येन प्रतीयमानयोर्द्वयो कालत्रयात्रवृत्तस्वरूपलादपरापेक्षयाऽधिकसत्ताक । तत्त्व हि नाम यथार्थमबाधितस्वरूपम् । नहि भिन्नयो-र्द्वयोरेक भवति ताहशं किचित्। यथा मृत्पटयोस्तत्त्व न मृत्, तन्तुचटयोश्च न तन्तु, यटशरावोदश्वनादीनां तु मृदात्मकानां सर्वेषा मृदेकैव तत्त्वम् । मृदिव यदि घटादिकमपि मृदि ज्ञातायामपि सदेहजिज्ञासादिगोचरं काळात्रयानुवृत्तरूप स्थात् तदा मृद्रतत्त्व पृथक् पृथगेव स्यात् । तथाच न सर्वेषामेक तत्त्व स्यात् । यदातु सत्त्वासत्त्वाभ्या मेदामेदाभ्यां चानिर्वाच्यरूप मध्य एवोपलभ्यमानमञ्चानवद्यात् संस्काराच तत्तन्नामरूपाभ्या प्रतीयते घटादिक तदा तस्वातत्त्वासन्नाद्विविच्यमान सद्भ पमेव तत्त्व सर्वेषा तेषा नानारूपेणानिर्वाच्येन परिणतं निर्णायते । युज्यते हि तथासति मृथेकस्यां ज्ञाताया सकलमृत्रप्रम शान । ज्ञान हि वस्तुनस्तत्त्वज्ञानमेव यदतत्व तज्ज्ञानमङ्गान विश्रमलात् । सृदि सकलमृण्मयतत्त्वभूताया ज्ञातायां कि ज्ञात-मविशिष्यते न किमपीति । एवमेव सकलनाधावसानस्य सदेकरसस्य सकलप्रपञ्चातुस्यृतस्यरूपस्य तत्त्वात्मकस्य ब्रह्मण पूर्वापरकालाविद्यमानानिर्वाच्यमायामयाखिलप्रपश्चैकतत्त्वरूपता एव तद्विज्ञानेन सकलजगतस्तत्त्वज्ञानं सपयते निमित्तमात्रले त ब्रह्मण सकलप्रपञ्चाद्धिवत्वेन सकलतत्त्वात्मकल न स्यात् । एव प्रपन्नस्य कालत्रयावाध्यत्वे तस्य प्रथकप्रथगेव तत्त्व स्यात् । द्रथा सति ब्रह्मण सक्छप्रपश्चैकतत्त्वरूपलासम्मवात् ब्रह्ममात्रज्ञानेन सक्छप्रपश्चस्य तत्त्वज्ञानाभावात्प्रतिज्ञानुपपन्ना स्यात्। तसाह्याणो जगद्वपादानत्व जगतश्चानिर्वाच्यत्व मनति सिद्धम् । विकारजातस्यानृतत्व एव प्रतिशोपपत्ति मन्वाना श्चितिः

कण्ठत एव विकारजातस्यानृतत्वमाह 'वाचारम्भण विकारो नामधेय'मित्यादि । एव 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्त'इति श्रुतौ 'जनिकर्तुं प्रकृति'रिति स्त्रेण विहिता पद्यम्यपि ब्रह्मण प्रकृतिलमाह। 'तथा सोऽकामयत बहु स्मा प्रजायेय' 'तदैक्षत बहुर्सा प्रजायेये'सादिश्चतयोऽपि प्रकृतिलमाहु । ब्रह्मण निह बहुभवनामिध्यानमप्रकृतिल उपपद्यते । निह कार्यबहुत्वेऽपि निमित्त बहु भवति । एवमुत्पत्तिप्रलयस्थानत्व ब्रह्मणो दर्शयन्ती 'सर्वाणि ह वा हमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाश प्रस्यस्य यन्ती'खादिका श्रुतिरिप ब्रह्मण प्रकृतिलमाह । यहुपादान एवोत्पत्तिलययो कार्यस्य दर्शनात् । तथा 'यथोर्णनाभि सजते गृहते चे'त्यादिवाक्यशेषावधारितप्रकृतिपरत्नकयोनिशब्दघटिता 'कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम् । यद्भृतयोनिं परि-परयन्ति धीरा' इस्याचा श्रुतयोऽपि प्रकृतित्व दर्शयन्ति । नच प्रकृतित्वे ब्रह्मण 'ईक्षणकर्तृत्वेन निमित्तत्व न स्याद्रभयोरेक-त्रादर्शनादिति' वाच्यम् । नहायमधी लौकिको येन लोकदर्शनानुसारी स्यादिपतु निर्णात स्वार्धतात्पर्यबद्वेदैकगम्य इति यथा-वैदिकप्रज्ञानमास्थेयमिति । यत्तु भोकृणामन्त करणप्रविभागाधीनप्रविभक्तस्वरूपाणामपीतौ प्रलय उपादानात्मतां गते किमि-त्युपादान तदिभिष्ममभ्युपगत कार्यवत्स्थोल्यादिधर्मक न भवेत् । पुन सृष्टी प्रविभागनिमित्ताभावाद्भोग्यभोकृताकर्य कुतो न स्यात् तस्मात्परमार्थमेदभिन्ना नित्या भोक्तार कार्योणामप्युपादान तस्मात्परमार्थतो भिन्न परमाणुवृन्दसुपेयमिति । तदपि न किनित् । 'इर सर्वं यदयमात्मा । आत्मैवेद सर्वं । ब्रह्मैवेदममृत पुरस्तात् । सर्वे खिलवदं ब्रह्मे'त्याचा श्रुतय काळत्रयेऽपि सर्वस्य ब्रह्मात्मता बोधयन्त्य तदनन्यसत्त्वपर्यवसायिन्यो भवन्ति । तथाच विद्यमानकाळे यथा ब्रह्मात्मभूतानामपि सर्वेषा क्राल्पनिकावियकभेदेनैव प्रविभागो न प्रविभक्त वस्तुभूतमस्ति किंचित्। एव प्रलयेऽपि सर्वमविद्याकिल्पतप्रविभागवत्सस्का-रहरोण प्राक् तत्त्वसाक्षात्कारादबाधित वर्तत इति सर्गादिकाळे पुनरदृष्टप्रबोधे सूक्ष्मावस्थापन्नानि कार्यकारणानि किएतभेद-बन्ति तथैव स्थूलकपाणि व्यक्तानि भवन्तीति नास्ति कान्विदनुपपत्ति । प्रनिलीनानि कार्याण्युपादान इति स्थूलकप विहाय सक्ष्मावस्थता गतानीति मन्यामह इति क्रुत कारणस्य स्थील्यादिप्रसङ्ग दर्यतेऽप्येवम् । घटावीना कुण्डलादीनां मृत्सर्ण-तामुपगतानामुपादानस्य मृत्सुवर्णादेरघटायाकारतेति । यत्तु ब्रह्मण प्रकृतिलविघाताय परैरुव्यते जगद्चेतन यदि चेतन-**ब्रह्म**प्रकृतिक स्वाचेतन स्वात् उपादानोपादेययो समानगुणलदर्शनात् । नहि नीलतन्तुक पटो रक्तो दष्ट । नहि मधुरेखु-अकृतिक सितादिस्तिक्त इति, तदपि न । विकृते प्रकृतिसर्वधर्मान्वये विकृतिलानुपपते । कस्यचिद्धर्मस्यान्वय इहाप्यस्येव सरवादे । दृश्यते च गोमयाद्विलक्षणस्य वृश्चिकस्य, शुक्रपीतादिनानावर्णतन्तुभ्यो विलक्षणचित्ररूपवत पटस्य, परिमण्डला-स्परमाणोस्तद्वित्रक्षणाणुपरिमाणवतो बणुकस्याणुपरिमाणाद्वपणुकान्मइतस्त्रसरेणोरुत्पत्तिर्न तत्र तत्र कारणगुणानुवृत्तिरेवमन्ये-षामपि दृष्टान्तानां कारणगुणविरुक्षणगुणानामस्ति सद्भाव इति चेतनात्कथमचेतनोत्पत्तिरित्यिकंचिदेतत् । वस्तुतस्तु ब्रह्म मिवर्तीपादान जगतो व परिणाम्युपादान परिणाम्युपादानस्यैव कथंन्वित्समानगुणादिककार्योत्पादकत्व न विवर्तीपादानस्येति । नास्स्रेव प्रकृते कापि क्षति । कार्यतादारम्यात् । सन्घट इत्यादिप्रतीतिसिद्धात्प्रकृतिलबोधकोक्तश्रुतेश्रोपादानता श्रुतिष्वेव सर्वविकारप्रतिवेधाद्वास्तवपरिणामाभावाद्विवर्तमानता तत्त्वच कार्यतादात्म्ये सति कार्यविषमसत्ताकलम् । परिणममानाविद्या-श्रयत्वे सति कार्यतादात्म्य वा । तथाच विचित्रशक्तिमद्नाद्यद्दष्टादिप्रवाहशाल्यन्त करणतत्सुक्ष्मावस्थादिमदविद्योपघानलब्ध-नानाविधनामरूपादिमद्रह्मभोग्यभोकाद्याविद्यकविभागवत्कार्यस्रोपादानमाविद्यकैश्वर्यवत्त्तयेश्वरतामापत्रमीक्षणादिकर्तृत्वेन त्तमाख्यायते । खतस्बद्वितीय सदेकरसमानन्द्घन खत प्रकाशचिद्रपमखिलधर्मातिगमेवेति । सति चैवमखिलानां पर-प्रयुक्तकृतर्कवालाविलसितानामनवकाश सपद्यते । तथाहि यदिललभोक्तभोग्यप्रपश्चस्य ब्रह्मानन्यत्वे तद्भिन्नाभिन्नस्य तद-भिन्नलियमात् सर्वेषासविभागापति । अविभागापत्ती लौकिकवैदिकसकलव्यवहारसमुन्छेद इति तद्केनैव दत्तोत्तरम् । लेकेषु यथा समुद्रादभिन्नाना तरङ्गवीचीबुद्धदाना परस्परं भेदप्रत्यय तथाविद्यकानामविद्याकश्पितप्रविभागाना प्राकृ ब्रह्मेकात्म्यावधारणात् प्रातिस्विकसत्त्वेनावद्यतानामस्येव हि विभागोऽस्येव तादशो व्यवहारश्च न तस्य विरोधिबह्यानन्यत्व-मिति । यत्तु यद्रह्म जगदुपादानत्वेन त्वयाऽभ्युपेयते तदेकमद्वितीयंमप्युररीकियते विप्रतिषिद्ध चैतदुभय । नह्येकसात्कमवद्धि-व्यक्षणानेकसहकारिरहितात्क्रमिक विचित्रमनेक कार्य भवितुमईति । नापिच तादशसहकारिसंपन्न भवलद्वितीयमिति परैराक्षिप्त तदाप नाहैतस्य पारमार्थिकत्वात् । परमार्थसदद्वितीयस्य हि ब्रह्मणो नास्त्येव कारणत्व नास्ति च कार्यम् । 'न तस्य कार्य करण च वियते' इति श्रुते । कार्यं तु विचित्रानेककमिकविपाकस्वभानादृष्टशक्तिशाल्यविद्यातत्किल्पतमृजूर्णकपालघटादि-कार्यकारणपरम्परोपेतस्य ब्रह्मण कमवसूर्णकपालघटजलाहरणादिक तत्राविद्यादृष्टमृदादिसहकारिसपतेर्ने कमवैलक्षण्याद्यनु-पपितिरिति । यदिप प्रयोजनाभावनिबन्धनप्रवृत्त्यभावनैषम्यनैर्घृण्यादिप्रसङ्गेन परमेश्वरस्य कारणत्वनिराकरण तद्प्ययुक्तमेव । थतोऽनादिप्राण्यदृष्टपरम्पराप्रवर्तिताविद्याविलक्षणवृत्तिसपादितत्वात्प्राणिसुखदु खादेरितीश्वरे वैषम्यनैर्घृण्याप्रसन्ते । प्रवृत्तिरपि हि नियतनिमित्तानपेक्षया याद्दिककी स्त्राभाविकी ठीळामात्रेण वा परमेश्वरस्य विनित्रशक्तिशालिन उपपद्यत एव । प्रयो-जनमनुद्दियापि हि प्रवृत्तिवैर्तते कथमन्यथा 'न कुर्वीत वृथा चेष्टा'मित्यादिमनु सगच्छेत । श्वासप्रश्वासप्रवृत्तिश्च ताहशी द्दयते राजतदमालारीनां क्रीडासु च प्रवृत्ति । ततोऽपि किंचित् प्रयोजननिर्वृत्ताविष तत्रोहेरयत्वाभावादप्रयोजनमिव तत् । तथा परमेश्वरस्थापि प्रयोजनानुसन्धानविरहेऽपि प्रवृत्तिरुपपद्यत एव । वस्तुतस्त्वविद्येव स्वत प्रवृत्तिस्वभावानाविप्राण्यहद्यानुः

गृहीता प्रवर्तते । नहि प्रमृतिखभावा नदी वायुर्वा कथमपि प्रयोजनमुहिश्य प्रवर्तते । परमेश्वरस्त तदाश्रयखाचैतन्यसपादक-लाच कारणतया व्यपदिश्यत इति न कोऽपि दोष । यत्तु लोकदृष्टकुळाळकुविन्दादिकर्तृवच्छरीरादिबाह्यसाधनवैकल्यावीश्वर-कर्तृत्व आक्षेप परेषा तदप्यमितसर्वातिशायिविचित्रशक्तिशालिखात्परमेश्वरस्य समाहितमेव । प्रसिद्धा च ताहशी शक्ति परमेश्वरस्य श्रुतिषु जगज्जन्मादिकारणतया श्रुत्यैकसमधिगम्ये मायिनि विचित्रैश्वर्यशालिनि भगवति भवे नास्स्येव कुतर्का-णामवकाश । 'यन्नेषा मतिस्तर्केणापनेये'तिश्रुतौ रमृताव'प्यचिन्त्या खळु ये भावा न तास्तर्केण योजये'दिति श्रूयते । दरयते चेदानीमिप यत्कार्यमेकेनाल्पशक्तिमता यावत्साधनेन सपायते तत्तदल्पसाधनेन तदितशयशक्तिमता निष्पाद्यत इति बहि -साधननिरपेक्षैयोंगिभिर्देवादिभिश्चाद्भत निष्पादित पुराणादिषु श्रूयते । तिकमाश्चर्यं निरतिशयैश्वर्यशालिनो बाह्यसाधनानपे-क्षम्येश्वरस्य ब्रह्माण्डनिर्माणायद्भतकार्यसपादन इति सर्वमवदातम् । एवमिवद्यासिहतस्य ब्रह्मणो जगद्रपादानले श्रुतिप्रसिद्धे निरत्रेषे सित साख्यप्रसिद्धप्रकृतिकारणलस्य न्यायतन्त्रसिद्धपरमाणुकारणलस्य च श्रुतिश्रुत्यनपायिमन्वादिस्मृत्यगोचरस्य पर-स्पर्विरोधसमासादितपुरुषम्रलभदोषसस्पर्शोपपादितात्रामाण्यकपिलकणादादितन्त्रमात्रप्रसिद्धस्याभ्यपगमो नोचित । नापि च मुळप्रकृते परमाणोश्चाभ्युपगम इस्रेतदभिस्रधायोक्त परमाणोरभ्युपगमादिति । परमाणोरभ्युपगमे निस्रतयैव तस्याभ्युपेय-तयाऽसर्वगतलस्य निस्रलाव्याप्यतयापादकल न स्यादिस्यनभ्युपगमोक्ति । वृक्षइवेस्यादिश्चाति स्थाणुत्वे प्रमाणम् । प्रका-रान्तरेणाप्युक्तश्चोकार्थस्य श्रुतिसमतल दर्शयति—य इत्यादिना । तदिविषयत्वसिति । छेदनादिकपशस्त्रादिव्यापारा-विषयलमिखर्थ । अन्नेति । अच्छेयलाद्यपपादकसर्वगतेखादौ येनेखाया श्रुतय प्रमाणलेनानुसधेया । सर्वगतल विना तदर्थस्यानुपपञ्चलादिसर्थं । प्रकटीकरिष्यतीति । उक्तश्रुसाधर्थमिति शेष । अत्राणुलेऽप्यात्मन परमाणुविज्ञस्वसाभ्युप-गमेन कृतनाशाकृताभ्यागमस्तनपानादिप्रवृत्त्यनुपपत्त्यादिपरीहारसभवादात्मानमणु मन्यमाना अच्छेय इत्यादिपूर्वार्धेऽनुपपत्त्य-भावादुत्तरार्थेऽसमस्तपाठेऽनुपपत्तिमालोच्य सर्वगतस्थाणुरिखत्र सर्वगतस्थाणुरिति समस्तैकपदपाठ प्रकरूप्य सर्वगते परमेश्वरे तिष्ठतीति सर्वगतस्थ सचासावणुश्चेति विम्रह कृलाऽऽत्माणुलपक्षानुकूल्येनोक्तश्चोकव्याख्या कुर्वन्ति केचित् । अणुलाभ्यु-पगमश्च तेषामनित्यलप्रसङ्गदोषेण मध्यमपरिमाणे निराकृते सति श्रुतोत्कान्स्यादेविं मुखपक्षे चानुपपत्तावणुपरिमाणावस्य-भावात् । उत्क्रान्तिश्रुतिस्तावत् 'स यदाऽस्माच्छरीरादुत्कामति सहैवैते सवैंख्त्कामतीति' (कौ॰ ३ । ३ । ) गतिश्रुतिश्च 'येवै केचास्मालोकारप्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति' (कौ०१।२।) आगतिश्चातिश्च 'तस्मालोकारपुनरेत्यसौलोकाय कर्मण इति' ( बृ॰ ४ । ४ । ६ । ) एव शरीरमध्येऽपि शारीरस्थोत्कान्तिगत्यागतीर्दर्शयति श्रुति । तथाहि 'चक्षुषो वा मुझाँ वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य' इति ( वृ॰ ४ । ४ । २ । ) 'स एतास्तेजोमात्रा समभ्याददानो हृदयमेवान्ववकामतीति' ( वृ॰ ४।४।१।) 'शुक्रमादाय पुनरेति' स्थानमिति' (४।३।११।) चक्षुष इत्यादौ निष्कामतीति शेष । तेजोमात्रा इन्द्रि-याणि गृहन् स्वापादौ हृदयमागच्छतीलार्थे । शुक्र प्रकाशकमिन्द्रियप्राममादाय स्थान जागरितस्थानमेतीलार्थश्रीक्षश्रुलो-र्द्रष्टव्य । एव 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदित्तव्यो यस्मिन्प्राणा पश्चधा सविश्वन्ति' (सु॰ ३।१।९) इति श्रुति जीवस्यैव प्राणसबन्धप्रसिद्धे साक्षादणुल जीवस्य दर्शयति । एव 'वाळाप्रशतभागस्य शतधा कित्पतस्य च । भागो जीव स विज्ञेय' इति श्रुतिरिप वालामादुद्धतो य शततमो भागस्तस्मादप्युद्धतो य शतमो भागो भवेत्स जीवस्तत्तुल्यपरिमाणो जीव इत्यर्थ बोधयन्ती तस्याणुलमाह । एव'माराप्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट'इतिश्चितिरपि । एव हृदयरूपदेशविशेषेऽवस्थानमपि 'हृदि होष आत्मेति' (प्र ३।६) 'स वा एष आत्मा हदीति' (छा ८।३।३।) 'कतम आत्मा योय विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति पुरुष' इलाया श्रुतयो दर्शयन्ति तदिप परिच्छन्नल एवात्मन उपपचते । असित बाधके सर्वे हि वाक्य सावधारण भवति । नहि सर्वगते हृधेवेत्यवकल्पते । नहि भवन्ति प्रासादोद्रत्व्यापक आलोकादौ प्रासादकोणे दीप इतिवत्प्रा-सादकोण आलोक इलादिव्यवहारा । यास्तु 'स वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमय प्राणेषु, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य , सल्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मे'ल्यायाः श्रुतयो महत्त्ववोधिकास्ता वेदान्तेषु प्राधान्येन परमात्मन प्रतिपायलेन प्रकृतत्वात्तरपरा एव न जीवपरा । योऽय विज्ञानमय प्राणेषु हृचीति निर्देशात्सवा एष महानिखिप न शारीरस्य स्रतो महत्वपरः किंतु जीवपरमा-त्मनोर्भेदामेदस्याभ्युपगमेन परमात्मामेदाभिप्रायेण शास्त्रदृष्ट्या त्वेषनिर्देशो वामदेववदिति । अथवान्तर्यामीश्वरपर । स एव हि सर्वेविषयकत्वरूपवैज्ञिष्ट्यवज्ज्ञानमय जीवस्थाल्पज्ञत्वान्मयटोऽपीश्वर एव ह्यानुगुण्यमिति । सोऽय जीवाणुत्वपक्षो न स्रोद-क्षम इति तद्तुसारिणी व्याख्याप्यपव्याख्यैन । तथाहि शारीरकमीमासया चतुर्रुक्षण्या जीवनद्मामेदस्य पारमार्थिकस्य सकल-वैदान्ततात्पर्यविषयले सिद्धे तत्प्रतिकूलजीवपरस्परमेदे सतर्कयुक्तिभिर्मेदानुकूलतर्कनिराकरणेन निराकृते चाणुत्वस्य जीवै कथ स्थात्सभव । एवमेकेनैव सता चेतनेन परमात्मना सकळचेतनव्यवहारोपपत्ती परमगुरुत्वापादिका पारमार्थिकानेकत्व-वदनेकजीवकल्पना न युज्यते । आत्मैकलेऽपि चैत्र सुखी न मैत्र , मैत्रो घट पश्यति न पट, चैत्रो न घटमपितु पटमि-खाबीना व्यवहाराणां कियामात्रस्य कर्तृभिषाकरणसापेक्षलेन ज्ञानिकयाकरणतया प्रतिजीवमन्त करणस्य भिषास्य सर्वातुमतत्वेन तस्यैबोपाधित्वप्रकल्पनेन वीणोपाथिके मुदङ्गोपाथिके चैकस्मिनेव वियतीतरेतरव्यावृत्तविलक्षणशब्दवत् तत्तद्नत करणोपाधिमे-द्कल्पितमेदेषु जीवेषु तत्तदन्तःकरणपरिणामाना तत्तिदिन्द्रियलिङ्गशब्दादिनिमित्तजाना ज्ञानात्मकद्वत्तीना सुखाद्यात्मकद्वतीना

च परस्पराश्रयव्यावृत्तानामभ्युपगमेनोपपादनसभवात् । परोक्षज्ञानस्थलेऽतीतानागतविष्रकृष्टविषयैर्ज्ञानस्य सबन्धान्तरोपपाद-नस्याशक्यलेनाभ्यासिकतादात्म्यस्यैन वाच्यतयाऽतद्देशस्याधिष्ठानलासभवेन सकलविषयदेशावस्थितस्य ज्ञानस्य व्यापकस्या-णुजीवस्य खरूपताया गुणलस्य वा वक्तुमशक्यतया ज्ञानात्मकस्य व्यापकस्यैव जीवस्याभ्युपगमो न्याय्य । एव परस्ये-वात्मन 'सवा एष महा'निखादौ महतो जीवभावस्य प्रदर्शनात् । अन्यास्विप श्रुतिषु परमात्मनोऽन्त करणरूपगुहाप्रवेशादिना जीवभावस्य प्रतिपादनान्न जीवस्याणुलसभव । नच परमात्मजीवात्मनोर्भेदामेदस्याभ्युपगमादमेददृष्ट्या जीवस्य महत्त्व-मुपपचत एव । नहि तादशमहत्त्वमणुलविरोधीति वाच्यम् । विरुद्धयोभेदामेदयोरेकत्रासभवात् उभयो पारमार्थिकलस्य वक्त्-मशक्यलात्। अमेदस्य पारमार्थिकले जीवस्य महत्त्वमेव हि पारमार्थिक भवेत् अणुल च मेदोपजीवकसुपाधिमेदकृतलेन भेदवदुपाध्यणुलकृतलेनापारमार्थिकमेव स्यात् । तत्तु स्वीक्रियत एव । मेदस्यैव पारमार्थिकलेऽमेदस्य कल्पितलस्यैव वक व्यतयोक्तश्रुतिरपारमार्थिकमहत्त्वबोधने नाप्रामाणिकी स्यात् । नच तवापि निर्गुणस्य महलामावेनाप्रामाण्य तादवस्थ्यमिति वाच्यम् । अधिकरणखरूपाणुलाभावस्यैव महत्त्वरूपलेन तदभावात् । नचान्तर्गामिपरतयापि गति समवति । एष इस्यने-नाहमिलादिसाक्षात्कारगोचरप्रकान्तजीवस्यैव परामर्शात् । तस्य पारमाथिकमहत्त्वनोधने प्रामाण्याव्याघातात् तदानीं बाध-स्यानुपस्थितेरसभवाच । ब्रह्मामेदप्रतिपत्तिमन्तरेणापि स्वतो महत्त्वबोधकत्वसभवात् पश्चाच्छ्रतियुक्तिभर्बह्मामेदनिश्चये चोक्त-महत्वस्य ब्रह्मामेदनिबन्धनले पर्यवसानात् वृत्ताविप ज्ञानशब्दस्य प्रयुक्तलेन तद्वैलक्षण्येन खरूपज्ञानलाभाय विज्ञानेत्युक्तिः र्धुक्तैव । मयदप्रत्ययोऽपि नित्यज्ञानात्मकब्रह्मात्मता पारमार्थिकी हि ज्ञापयन् न प्रातिकृल्य भजतीति । एवच प्रागुक्त-युक्तिसहकृतोक्तश्रुतिभिरणुत्वाभावनिश्रयस्याभेदप्रतिपत्तिमन्तरेणापि सभवादणुत्वाभावनिश्रये जीवब्रह्मामेदनिश्रय तिनश्रये चाणुत्वाभावनिश्वय इखन्योन्याश्रय इति निरस्तम् । यत्तृस्कान्त्यादिहेतुभिजीवस्याणुत्वमुक्त तदपि दुरुक्तमेव । हेतोरेवा-सिद्धे । नचोत्कान्यादिबोधकोक्तश्रुतिभिस्तित्सिद्धिरिति वाच्यम् । उक्तश्रुतियुक्तिभि वश्यमाणानुकूळतर्कसहितानुमानैश्र खतो महत्त्वसिद्धानुत्कान्त्यादीनामुपाध्यन्त करणौपाधिकोत्कान्त्यादिपरत्वात्तस्य खतोऽणुत्वासाधकत्वात् । 'बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव ह्यारात्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट'इति श्रुतौ बुद्धिगुणेन परमार्थत आत्मगुणेनौपाधिकतया ह्याराप्रमात्रलोक्तेश्व । नच तत्र बुद्ध-र्गुणेनावर आत्मगुणेनाराप्रमात्र इखन्वय इति वाच्यम् । महत्वबोधकानेकश्चतियुक्तयनुरोधेन बुद्धेर्गुणेनाराप्रमात्र इति योज-नाया एवोचितत्वात् । औपाधिकमणुल हीष्यत एव । तत्परतयैव चाणुत्वप्रतिपादकश्चतीनामि गतिसभव । तचाणुल नत्वदिभमतपरमाणुत्वमिषु दुर्पाद्यल । तदप्यनुद्धतरूपस्पर्शतेजोरूपतया बाह्येन्द्रियाप्राह्यत्वात् । अतएव 'अणोरणीयान् महतो महीयानि'त्युपदिशति श्रुति । नचोभयो पारमार्थिकत्वसभव इस्रोकस्य तत्त्व वाच्यम् । तत्र परमाणुत्वस्य तथात्वे परममहत्त्वस्य कथमप्युपपादनासभव । तस्य तथात्व उक्तयुक्तया परमाणुत्वस्योपपादनसभव इति तेनावेदनेन तथाविधी-पदेशोऽर्थवान्भवतीति । नच 'नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतमनुभूत्वेम लोक हीनतरं वा विशन्ती'त्यादिश्रुतौ सुकृताश्चभपदल-क्षितसुखदु खानुभवसामानाधिकरण्येनागतिश्रवणादात्मन एव सेति वाच्यम् । सुखदु खानुभवस्याप्यन्नःकरणीपाधि कस्य वात्मन्यभ्युपगमात् । 'काम सकल्प'इत्यादिश्रुत्यान्त कर्णधर्मताया एव प्रतिपादनात् । नच 'स एतान् ब्रह्म गमयती'ति श्रुतौ 'विद्वान् नामरूपादिमुक्त परात्परं पुरुषमुपैति दिव्य'मिति श्रुतौ च 'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना' इति स्पृतौ च गतेर्भुक्तिसामानाधिकरण्योक्तर्भुक्तावन्त करणाभावादौपाधिकत्वस्य वक्तुमशक्यत्वमिति वाच्यम् । ब्रह्मणो व्यापकत्वस्य तवाप्यनुमतत्वेन मुख्यगतेरसभवात् । अव्यापकस्याव्यापक प्रसेव मुख्यगते सभवात् । प्रकृते तूपाधिनिवृत्त्या तत्कृतभेदनिवृत्तेरेव गतिशब्देन प्रतिपादनात् । नच 'तेन प्रयोतेनैष आत्मा निष्कामती'तिश्रतौ स्फूटमात्मनिष्ठलोक्ते । 'यथा न सुसमाहितमुत्सर्जन्यायादेवमेवाय शारीर आत्मा प्राह्मेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जन्याती'-तिश्रुतावप्यात्मन एव सामाविकगतिशकटदृष्टान्तेन स्वामाविकगत्युक्तेश्व नौपाधिकतत्परतान्यत्रापि समवतीति वाच्यम् । एष इति बुद्युपहितस्यैव परामर्शेन ग्रुद्धात्मनिष्ठत्वस्याबोधनात् । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयो सर्वथा साम्यस्य कुत्राप्यसभवेन तावन्मात्रेण खाभाविकगतिप्रतिपत्तेरसभवाच । नच 'तमुरकामन्त प्राणोऽनूत्कामती'ति श्रुतौ प्राणपदप्रतिपाद्यबु• द्धशुक्तान्ते प्रागेवात्मोत्कान्तिश्रुवेरौपाधिकगतिपरता न सभवतीति वाच्यम् । प्राणपदेन कियाशक्तिमत एव प्रतिपादनेन ज्ञानशक्तिमदन्त करणौपाधिकोत्कान्ते प्राणोत्कान्ते पूर्वमपि सभवात्। मनउत्क्रामिष्यादिश्रुतौ मनस उत्क्रमणेप्यात्मन-स्तदभावोक्तिस्त ग्रुद्धात्मपरैवेति बोध्यम् । नन्पाधिगत्या यद्यपहिते गतिरङ्गीकियेत तदा सा गतिरुपाधिगत्यन्या नोपहिते संभवति । घटगत्या तदविष्ठिको नभित गत्यप्रतिपते । तथासत्युपाधिर्यसादप्रदेशाद्गतस्तत्प्रदेशस्य निराकाशल निरात्मत्व च स्यात्प्रदेशान्तरस्य द्विगुणाकाशल द्विगुणात्मत्व च स्यात् नाप्युपाधिगतिरेवोपहित उपचर्यते । तथासखेतत्प्रदेशस्थेनोपाधि-विविष्टेन कर्त्रा कर्मकृतमुपाचे परलोकगमन उपाध्यविच्छनेन तत्प्रदेशस्थेन मुज्यत इति कृतहान्यकृतागमप्रसङ्ग इति चेन्न । उपाविगतिरेव ह्यपहित उपचर्यते । विभोरात्मन प्रदेशाभावात्सावयवस्यैव सप्रदेशत्वात् । स्थूलोपाधे शरीरस्य प्रदेशवर्त्वेऽपि तत्त्रदेशमेदस्योमयमतेऽप्यविशेषात्तस्याकिनित्करत्वाच । उपाधेकपहितो यस्तस्य वा मेदे भवत्युपहितमेद एतल्लोकस्थे परलोक कस्थे वा सक्ष्मोपाषावुपाषौ न तस्य मेदो नाप्युपहितव्यक्तिमेद इति कर्तुर्मोक्तश्रोपहितस्य मेदामावात्कृतहान्यकृतागमप्रसङ्ग

विरहात् । उपाध्यवस्थित्यवच्छेदकयोरेतल्लोकपरलोकयोभेंदेऽपि तस्याकिचित्करलादिति । यत्त्वात्मलमणुवृत्ति इव्यलसाक्षाद्याप्य-षातित्वा**त् पृथिवीत्वादिवदित्यनुमान तत्र** व्यापकादृत्तित्वमुपाधि पृथिवीत्वादीनामणुरृत्तित्वेन द्रव्यत्वसाक्षाद्याप्यत्व प्रयो-जकमितु कार्यद्रव्यस्य निराधारत्वमनवस्था च । नच चरमाधारो नित्यो व्यापको भवितुमर्हति । मूर्तद्वयस्य समानदेशताया असंभवादिति कार्यद्रव्यवृत्तित्वमि साधनावच्छित्रसाध्यव्यापकमुपाधि साध्योपाध्यो समव्याप्तरप्रयोजकत्वात् । न्यायनये बाणुकवृत्तित्वस्य तादशस्योपाधित्वसभवाचोक्तहेतोनिरुपावित्वे तेनेव मनस्त्वान्यत्वविशेषितेन स्पर्शवद्वत्तित्वस्याप्यात्मत्वे साव-मप्रसङ्गाच । यच जीवो न व्यापक आकाशान्यत्वे परत्वासमवायिकारणसयोगाना वारत्वे च सत्यसर्वज्ञत्वात् शब्देतरानि-स्वविद्रीषगुणाश्रयत्वाद्वा संस्काराश्रयत्वाद्वा घटवदित्वादिकमनुमान तदिप न । आद्ये दृष्टान्तासिद्धि मूर्तमात्रस्यैवोक्तसयो-गाश्रयलात् परत्वेत्यादिस्थाने दिकालान्यत्वे सतीत्युक्ते भवत्यपि दृष्टान्तप्रसिद्धि परत् व्यापिकाया जातौ व्यभिचार जात्य-न्यत्वे द्रव्यत्वे वा सतीति विशेषणे स्पर्शवत्त्वस्यापि मनोऽन्यद्रव्यत्वेसतीति विशेषणेन सिद्धिप्रसङ्ग । तस्मादुक्तानुसानस्याप्र-योजकलस्येव वाच्यलादनात्मलस्योपाधिलाच । अतएवान्साविप निरस्तौ । वेदान्तनयेऽनिस्यविशेषगुणसस्कारादीनामु-पाध्यन्त करणनिष्ठत्वेन जीवे तदभावादिखेश्च जीवोऽणु ज्ञानासमवायिकारणसयोगाश्रयत्वात् मनोवत् इत्यप्यात्मेतरत्वस्यो-पाधित्वात् । वेदान्तनये मनसो मध्यमपरिमाणत्वाभ्यपगमेन दृष्टान्तासिद्धेश्च नच वाच्यम् । नच मनसो मध्यमपरिमाणत्वे ज्ञानयौगपराप्रसङ्घ । दीर्घराष्क्रलीभक्षणादौ तस्य दृष्टत्वेनेष्टत्वात् । नच तत्र शतपत्रपत्रशतमेदनवद्यौगपराभ्रम एवेति बाच्यम् । शतपत्रभेदनस्थलः एकपत्रभेदनमन्तरेणः पत्रान्तर्भेदनस्यासभवेनः यौगपद्यासभवेन भ्रमत्वकल्पनेऽप्यणुत्वनिश्चय विनोक्तस्थले भ्रमत्वकल्पनायोगात् । नच व्यासङ्घात्रोधेन मनसोऽणुत्वसिद्धिरिति वाच्यम् । व्यासङ्गो हि योग्यविषयस्बन्धः साम्येऽप्येकेन्द्रियजन्यज्ञानस्रोत्पत्तावपरेन्द्रियजन्यज्ञानस्य याऽनुत्पत्तिरेकेन्द्रियजन्यज्ञानस्याप्येकविषय उत्पत्तौ विषयान्तरे च याऽज्ञत्पत्तिस्तत्प्रयोजक तद्विषयतिदिन्द्रियसबन्धकाले तद्विषयतिदिन्द्रियेण मनसोऽसबन्धे सति विषयान्तरस्रबद्धेन्द्रियान्तरेण विशेषेण सबन्धो विशेषश्च झटिखविगमादि । सचाय व्यासङ्गो मनोवैभवमध्यमपरिमाणयोनीपपचत इलणुत्वाभ्युपगमस्तव । तन्नेदमालोचनीयम् । दीर्घशक्कलीमक्षणस्थले तव मनसस्तादशशीघ्रगत्यपगमो येन सकलेन्द्रियजन्यज्ञानाना क्रमिकाणामपि यौगपद्मप्रतीतिरिति । व्यासङ्गस्थले कृतो न तादशशीघ्रगतिशीलस्य मनस इन्द्रियान्तरेण सबन्ध इति बुभुत्साविशेषस्यादृष्ट-विद्योषस्य वा तन्नेन्द्रियान्तरस्वन्धप्रयोजकगतिप्रतिवन्धकल बाच्यम् । तथा सति ममापि वेनैव व्यासङ्गोपपत्ति । नच तव मध्यमपरिमाणस्य मनस सकलेन्द्रियसबद्धतया गत्यपेक्षाविरहेण प्रतिबन्यकत्वकल्पनयाप्यगतिरेवेति वाच्यम् । मध्यमपरि-माणलेऽपि हि तदन्त करण हृद्रहाया मुख्यतो वर्तते तडाग इव नीर घटोदरे प्रवीप तडागसलमप्रणालिका इव घटस्रिवरा-णीव हृद्रहास्लमा नाज्य तत्तिदिन्द्रियपर्यन्त लमा प्रणालिका इव सेतुमि मुखे केनचित्पिहिता वर्तन्ते तथा सित यथा-≠यासोपदेशादिरष्टकारणसाकल्यसाम्येSपि विद्योत्कर्षापकर्षादावरष्टादेव वैचित्र्य तस्मादेव च ताटशारष्टसिद्धि तथान्त कर-णस्य शीघ्रतरगतिमत्त्वेऽपि यत्र नानेन्द्रियविषयसबन्धसाम्येऽपि कस्याचिदिन्द्रियस्य कार्य कस्यचिन्न च दर्यते तत्र फलानु-रोधादीश्वराधिष्ठितादरष्टातत्तिदिन्द्रियसबद्धनाडीद्वारिपधानापगम कियते । करकादवलप्रतिरोधकारष्टापगम इव तत्तन्नाडी-गतिप्रतिरोधकादद्यापगम एव वा कियते । निलतरेन्द्रियसबद्धनाडीद्वारपियानापगम प्रतिरोवकादद्यापगमो वा कियत इति स्यासङ्गोपपित । नच यत्र चक्षुर्घटेन पटेन च सबद्ध घटस्य ज्ञान न पटस्य तत्र घटज्ञानानुरोधेन मनसश्रक्ष सिन्नकर्षीsवर्य वाच्य इति कथ न पटोपलिब्धिरिति वाच्यम् । अणुलेsपि तत्रोक्तदोषतादवस्थ्यात् अन्यवुभुत्साया अन्यत्र प्रतिबन्धः कलेन ताहशस्थले सर्वत्र बुभुत्साकल्पनेन च तद्वारणस्योभयपक्षेऽपि समानत्वात् । मन्मतेऽन्त करणस्य चक्षद्वीरा विषय-देशगमना+यपगमेन चक्षवा सह निर्गतस्याप्यदष्टरूपप्रतिबन्धकात्पटेन गमनमितु घट एवेति कल्पनाया अपि सभवाच । यत्र दीर्घशकुलीभक्षणस्य लेऽनेकेन्द्रियजन्यज्ञानयौगपद्यमनुभूयते तत्र युगपदेव सर्वनाडीद्वारपिधानापगम । भवति चैव योगपद्मप्रतीतेर्नाप्रामाण्यलक्षणक्केश इन्द्रियसबन्धानतिरिक्तरित्तितापि तस्य फलबलेन स्वभावतया कल्प्यते तेन घटस्य बाह्य-देशे चक्ष.सबन्धे गते च तत्र मध्यमपरिमाणे प्रकाशकेऽन्त करणे घटमध्यदेशततस्थपदार्थयोर्न प्रहणम् । नचान्त करणस्य शरीराद्रहिर्गमने शरीरस्य मृतत्वापत्तिरिति वाच्यम् । शरीर परिलज्य गमन एव हि तथाल शरीरमपरिलज्य गमने तथात्वा-भावात् अन्यया चक्कुषो बहिर्गमन अन्धलमि हि स्यादिवशेषात् । एव मध्यमपरिमाणाभ्युपगमे युगपद्धस्तपादादौ सुख-दु खानुभवस्याप्युपपत्ति । न्यायनये तु इस्तपादायविच्छन्नेऽणुन करणस्य मनसो युगपत्प्राह्यसभवात्तन्न स्यात् । नच मन -संयुक्तात्मसमवायस्य युगपदुभयदेशाविच्छन्नसुखादिषु सत्त्वेन तदुपपितिति वाच्यम् । एवसति हि दृक्षे मूले कुठारसयोगे शाखायामपि वृक्षे छिदाद्युत्पत्ति स्यादिति तद्देशाविच्छिन्नफलोत्पत्तौ तद्देशाविच्छन्नाश्रये करणसबन्धोऽपेक्षणीय इत्यस्या-वर्यमुपेयतया देशद्वयाविकाने सुखादितदनुभवाश्रय आत्मिन मन सयोगासभवेनोक्तदोषतादवस्थ्यम् । नव हस्ते मे सुख पारे में द खिमलादिप्रतीते सुखादावेव हस्ताद्यविष्ठनल तच हस्तादिदेशविशेषनियतनिमित्तचन्दनसंयोगादियौगपयोनोप-पद्यत एव । असमवायिकारणस्य तु समवायिकारणप्रत्यासत्तिमात्रमपेक्षित नतु कार्यदेशव्याप्ति । तथा सति तन्त्रद्वयकपाल-द्रयसयोगग्रोः घटपटदेशाव्यापितया तयोरनुत्पत्तिरेव स्यादिति । कुत्राप्यात्मनि मन सयोगसत्त्वमपेक्षित तद्प्यस्त्येवेति

वाच्यम् । इदानी हस्ते सुखमनुभ्यते पादे द्र खामिति प्रत्ययस्यापि सत्त्वनानुभवेऽपि देशविशेषाविच्छन्नत्वस्य यौगपवस्य च प्रत्ययात्तस्योपपाद्यितुभग्नक्यलात् । असमवायिकारणस्य कार्यदेशव्यापिलाभावेऽपि यदवच्छित्रे कार्योत्पत्तिस्तत्रैकत्रापि सत्त्वावस्यभावदर्शनेन पादे दु स्रोत्पत्तौ तदवच्छिन्नात्मनि मन सबन्धामावे तदुरपत्तरप्यसमवाच । नचोक्तस्थलेऽपि हस्तान व्यविच्छन्नसुरादिरनुभन एव प्रतीयत इति वाच्यम् । इदानी हस्ते पादे चानुभूयत इत्यभिलापस्याक्केशेनोपपादियतुमशक्य-लात् हत्तायवच्छिन्नसुखादेरपि युगपदुत्पत्त्यसभयस्योक्तलाच । एव गङ्गाम्नानादो सर्वोङ्गीणशैस्योपलब्धिस्थले हस्ते शैस्यमनु-भूयते पादे चेत्यादौ शेलस्य जलस्थस्य इस्ताचनच्छिन्नलासभवात् अनुभव एव तद्भानस्य वाच्यलात् तस्य इस्ताचनच्छिन्नेऽनु-भवाश्रय आत्मिन युगपन्मन सयोगरूपासमवायिकारणविरहादसभवेनोक्तानुभवबाध । आत्मनोऽणुलवादिना त सतरामय दोष । युगपद्धस्तपादावच्छिन्नस्य तदुभयासबन्धिन आत्मनोऽसभवेन युगपद्धस्ताद्यवच्छिन्नसुखदु खतदनुभवशरीरव्यापि-शैलानभवादीनामसभवातः । नचैकदेशस्थितेऽप्यणावात्मनि सुखदु खादिकसुत्पचते निमित्तस्य चन्दनसयोगादे शरीरद्वारा परम्परया सत्त्वात् । तत्र साक्षाद्यगपदात्मासबनिधनोऽपि हस्तपादादे स्वसबद्धशरीरसबन्धिवेन तत्सबन्धितया तत्समवेत-मुखादाववच्छेदकलस्य सभव इति वाच्यम् । वृक्षसमवेतसयोगादौ वृक्षसाक्षात्मबन्धिन एव शाखादेरवच्छेदकलदर्शनात् अन्यथा वृक्षसयुक्तशरीरावयवस्य पृक्षगतकिपसयोगावच्छेदकलमि हि स्यात् । नच तादशस्य कप्यवयवस्यावच्छेदकल भवर्यवेति वाच्यम् । तस्य कपावेव सयोगसत्तायामवच्छेदकलात् वृक्ष इति तत्तत्कार्ये देशावे खाश्रयसाक्षात्सवनिधनोऽव-च्छेदकलस्य निर्व्यभिचारतया सुलाद्याश्रयात्मना हस्तादेर्युगपत्साक्षात्सबन्धामानेन न समवलेव ह्यवच्छेदकलम् । नच शरीर एवास्त सुखादिकमिति वाच्यम् । अदृष्टस्य कृतनाशाकृता+यागमादिदोषेणात्मगतलस्यावश्यक्रलेन सन्दिरधाश्रयस्यला-दिकप्रति तस्य कारणताया लाघवेन समवायस्यावच्छेदकले सिद्धे तेषामात्मगतलस्य सिद्धे । अह सुखीत्याचात्मगतलप्रत्य-याच । नचाह धनीतिवन्परम्परासबन्धविषयत्वमेवास्तु तस्येति वाच्यम् । साक्षात्सबन्धसभवे परम्पराश्रयणस्यायुक्तत्वात् । द्<del>ष्टान्तेऽप्यसिद्धेश्च । तत्रापि स्वामिलादिसाक्षात्सवन्धस्यैव विषयस्वात् । अन्यथाऽन्यवनादौ स्वगृहशरीरादिस्थितेऽप्यहव-</del> नीति प्रखय स्वादिति । नचाणुरूपस्याप्यात्मन शीव्रतरगतिमत्त्वादुभयदेशे स्थितिसभवेन सुखदु खतदनुभवानासुपपत्ति-सभवो यौगपर्यप्रत्ययस्याणुमनोवादिनैयायिकस्येव हि भ्रमलमिति वाच्यम् । पूर्वमेव निराकृतलात् । एवमात्मनो विभुले लाघवमि । तथाहि तस्य तत्तच्छरीरप्रदेशेषु ज्ञानस्खाद्यपपत्तये तत्र तत्र गत्यभ्यपगमेनानन्तगतिस्वीकारापत्तिः विभुले च नैवम् । नच नैयायिकस्य तावन्मनोगतिर्यावती तावत्येवास्माकमात्मनो गतिरिति वाच्यम् । मध्यमपरिमाणान्त करणवादिनो मम मते लाघवस्य दुर्वारलात् । तथाहि स्वाविष्ठानान्निर्गत्य शरीर व्याप्य तिष्ठति प्रहरमन्त करणे शिरिस पादे च वेदनाया ममैकैव गति तव प्रहरे यावता क्षणाना सङ्घातस्तावती गतिरिति स्पष्ट लाघवम् न्यायमतादिप तवैव गौरवम् । तथाहि मुखादिसाक्षात्कारिकयाकरणलेन कर्तमित्रस्याणुपरिमाणस्य मनसत्तवापि खीकरणीयलान्मनोबोधकश्चतेश्व । तथासति मनो-गतिरुभयो समात्मगतिरत्वानन्ताधिकैव । नचाणोरात्मन करणलमप्यस्त किं मनसा । एकस्य कर्तृत्व करणत्व चात्मनो ज्ञानिकयाया कर्तृत्वकर्मत्ववन्न विरुद्धम् । रूपमेदेनोभयोरुपपादनस्य समानतादिति वाच्यम् । यत्र हि प्रामाणिको निर्विवादो ह्यनुभवस्तत्रैवानेकस्थलद्दछविरुद्धतोपशमायैकस्य रूपमेदेन कर्तृकर्मलादिकल्पनम् । यथाह्मात्मान जानामीत्यनुभवे तादसे सत्यात्मन कर्तृत्वकर्मलयो रूपमेदेन कल्पनम् । यत्र न तादशानुभवो न तत्र तदपि यथा चैत्र स्वमारोहतीत्यनुभवस्य तादशस्याभावात् । न चैत्रादे रूपमेदेनाप्यारोहणकर्तृकर्मलकरुपन प्रकृतेऽ। यात्मन कर्तृकरणलानुभवस्य तादशस्याभावात् । दष्टविरुद्धतत्कल्पन दु शक्यमेव । एव जन्मारभ्य मरणपर्यन्त चैत्रशरीरण सहावस्थामेदाच्छरीरमेदे कतिपयसयोगा यत्र मम विभोरात्मनस्तत्र शरीरमध्ये सचरत आत्मनोऽनन्ता सयोगा भवन्ति तवेखिप गौरवम् । नच बाह्यपदार्थानामनन्तत्वेन तै सह विभो सयोगचिन्तने तवैवातिगौरविमिति वाच्यम् । विभोरीश्वरस्थाकाशादेश्व तवाप्यभ्युपगन्तव्यतया तै सह यो बाह्य-पदार्थस्य सयोगस्तदतिरेकेणात्मन सयोगस्यानङ्गीकारेण गौरवविरहात् । नच सयोगस्योभयनिष्ठलनियम इति वाच्यम् । उभयमात्रनिष्ठलस्यैवान म्युपगमात् । यया हि क्रियया पूर्वदेशात्तदविच्छन्नाकाशादेश्व विभज्योत्तरदेशेन सह सयुज्यते मूर्त तयैवाकाशादिभिश्वात्मभिश्व न तत्र कारणान्तरमुपलभ्यत इति काण्णामेदे कुत कार्यभेद । नच समवायिकारणभेदाद्भेद इति वाच्यम् । तथासत्युभयनिष्ठताप्येकस्य सयोगस्य न स्यादिति सामग्रीभेदादेव भेदो वाच्य । सा यथा तव समवायि-कारणद्वयघटितैका तथा मम समवायिकारणानेकघटिताप्येकैवेति न सयोगभेद । तत्तन्मूर्तविभुसयोगभेदश्वैकमूर्तिकयया सयोगनाशे निष्कियेपि तस्य नाशापत्त्याभ्युपेयत एव । नच नैयापिकमत एव लाघवसत्त्वेऽपि शरीरादन्त करणनिर्गमना-भ्युपगन्तुर्वेदान्तिनो न स्नघविमिति वाच्यम् । उक्तप्रिकयया मनस स्वीकारे तवापिततेऽनन्ततावजीवकल्पनमपेक्ष्य कित-पयसयोगप्रसङ्गस्य गौरवानापादकलात् । नच तवाप्यन्त करणात् कर्तृशरीरप्रविष्टादितिरिक्तमन स्त्रीकार उक्तयुक्ते प्रसज्यत एवेति वाच्यम् । कर्तृत्वमन्त करणविविष्टस्य नान्त करणस्य करणत्यमन्त करणस्य तद्वृत्तेवेति विरोधविरहेणातिरिक्तमन -कल्पनाया अनवकाशात् । नन्वसाभिर्हस्तपादाद्यविकन्नसुखाद्यपपत्तये जीवस्त्राणोर्गतिर्नाभ्युपेयते किंतु यथैकदेशस्थऽपि शरीरस्य चन्दनबिन्दौ सर्वशरीरे सुखमनुभूयते विरुक्षणलाद्वसुशक्ते तथैकन्न स्थितेऽपि जीवे तस्य सर्वाङ्गीणसुखाद्युपलिब्ध-

रुपेयते । यद्वा यथा प्रासादकोणस्थस्यापि दीपस्य प्रभा प्रासादोदरव्यापिनी गुणात्मका कार्यं जनयति तथा जीवस्य चैतन्य-रूपो गुण सर्वेदेहच्यापी सुखादिक गृह्णातीत्यभ्यपेयत इति चेन्न । निदाये गङ्गास्नानादौ सर्वाङ्गीणजलसयोग एव सर्वशारीरे शैस्रोपलब्वि शरीरव्यापकमुखोपलब्धिश्च । दृष्टादृष्टानुसारिणी च कल्पना कथचिदपि दृष्टानुगुण्य समवित नाकस्मादृदृष्ट शक्तिविशेषानुसारिणी युक्तिति कर्पूरभागानामिव चन्दनबिन्दुभागानामिप झटिति गर्वशगिरप्रसर्णेनापि तत्र सर्वाङ्गीणशैख-सुखाद्युपलब्द्युपपादनसभवे चाहष्टस्य पादे कण्डकतोदे हस्ते दु सत्य दु सानुभवस्येत शरीरे क्वचित्रवेदेशे चन्द्र बिन्तो प्रदे शान्तरे शैखसुखाद्यनुभवस्य कल्पना तद्ये वस्तुशक्तिविशेषकत्पना च न युक्तेति न प्रथमो न्प्रान्त । नापि द्वितीयो युक्त । तथाहि प्रदीपादतिघनावयवाह्च्यान्तरमेव प्रभारूप शीप्रतरगतिमदुद्भतरूपमनुद्भतरूपर्श प्रविरलावयवम् पद्यते । युज्यते च तस्य दीपे चैकदेशस्थेऽपि गृहोद्रव्याप्ति । नचैपा गतिजावस्थले परमाणोरनवयवात्तस्मात्तान्शचैतन्यगुणद्रव्यान्तरस्य देह-व्यापिन उत्पनेरसभागत् । अतएव बृहचलरेकवेशस्थे स्वत्पाययवे प्रदीपे स्वल्पे यावहेशव्यापिप्रभाप्रसारस्ततोऽविकदेशव्यापि-प्रभाप्रसारो बह्नवयवे महति प्रदीपे व्य उपपद्यते । त्र तु न स्यादावरण।भावम।त्रापेक्षप्रसारस्य तेजस प्रकाशरूप-प्रभागुणस्य समदेशतैवोभयत्र म्यात् । नच तावद्देशव्याप्यवयवनि मरणे प्रदीपक्षयप्रसङ्ग । नच तत् रश्यत इत्यगत्या प्रदीप-विशेषप्रकाशस्य देशविशेषव्याप्ति प्रदीपवैलक्षण्यादेवोपपाद्यति बाच्यम् । तेलवतिविशेषादिघटितसामम्या अवयवानुपूर्णेन प्रदीपक्षयाभावोपपत्ती किमित्यप्रामाणिकतमम्याश्रय विना गुणावस्थानस्य हि कल्पना कार्या । एव गुणस्य गत्यभावेन कथ प्रासादोदरव्यास्युपपत्ति । ननु यया सामग्या प्रदीपन्तद्भणो वोत्पादित सा ताबद्देशावस्थितप्रकाशगुणाश्रयप्रदीपस्य ताब्श-गुणस्यैव वोत्पादिका । नचाश्रयविना कृतस्य गुणस्य रस्याप्यवस्थानादर्शनाद्युक्तलाच नैवमिति वाच्यम् । गुणाना भिन्न-भिन्नखभावलाद्रूपस्य प्रखेक द्रव्यत्रयावस्थान हि स्वभाव । चक्षुर्पाद्यल च रसस्य द्रव्यद्वयावस्थान रसनाप्राह्यत्व च सयोगस्यै-कस्यैव निरन्तरानेकाधारे विभागस्यैकस्यैव सान्तरानेकायारे सख्याया एकस्या सान्तरे निरन्तरे चाधार इत्याद्येव प्रभागुणस्य प्रदीपादिकमाश्रित्यान्यत्र वर्तन स्वभाव इत्यस्य वक्तु शक्यत्वात् । यथाहि गुर्वपि दण्डादिकमशेनाश्रित्य पाणि वियत्यपि तिष्ठति तथैतदपि गुणस्य सर्वथा द्रव्यानाश्रितलस्यैव विरुद्धलादितिचेन्न । दण्डस्य हि सावयवलेनाशतो इस्ताश्रयणमना-श्रयण चोपपचते । गुणस्य निरशत्वेन सर्वथैव प्रदीपाश्रयलमित्यन्यत्रानवस्थितत्वमन्यत्रावस्थितत्वे सर्वथैव प्रदीपानाश्रितत्व वा म्यादेव प्रदीपावस्थाने मध्य आवरणसपादनेऽप्युत्पन्नस्य प्रदेशान्तरप्रकाशस्य पूर्ववदेवोपलब्बिप्रसङ्गादाश्रयनाशावेस्तन्ना• शकारणस्याभावादमूर्तत्वेन व्यवहितलासभवाच । नच तवाप्यावरणस्थले का गति प्रदेशान्तरगतस्य दव्यस्रोपलब्यवारण इति वाच्यम् । आवर्णेन प्रतिरुद्धे प्रदीपनि स्तप्रभावयवपूर्णेऽतिलघोस्तदवयवसङ्गातस्य मरुतेतस्ततो झटिति विप्रकीर्णत्वे-नानुपलम्भोपपत्ते । नचावरणस्यैव तन्नाशकत्व ममापि सभवतीति वाच्यम् । य एक प्रकाशगुण उत्पादित स आवरणा-इहिर्विनष्ट आवरणमध्ये तिष्ठतीत्येकस्य स्थितिविनाशौ विरुद्धावेकदा स्यातामिति । तस्य बहिर्भागस्य विनाशौ भागान्तर-स्यावस्थान प्रकाशगुणस्य तस्य च विनाश इति कल्पने गुणस्यापि सावयवलकल्पनासाहसमतिविजयते तव । नच पूर्वगुणस्य नाश आवरणमध्ये गुणान्तरस्यैवोत्पत्ति । नहि तत्र गौरव लदूरीकृतद्रव्योत्पत्तिविनाशाभ्या समानलादिति वाच्यम् । प्रदी-पेऽपि तस्यैव पूर्व स्थितत्वेन तन्नारो गुणान्तरात्पत्तिपर्यन्त प्रदीप पर्यतामविच्छेदेन बहुना केनापि प्रदीपानुपलम्भोऽनु-भगेत । नच भवसेवानुपलम्भोऽनुपलम्भकालस्यातिसूक्ष्मलात्त्वनुभवोपपत्तिरिति वाच्यम् । अकारणैतादशकुरृष्टिकल्प-नायास्त्रदेकमात्रगोचरतात्रदीपगुणस्यानन्तस्य कल्पनागौरवादेवमपि न विमुच्यसे । आवरणस्य किचित्किचिचालने ताव त्सख्याकगुणोत्पत्तेत्तवावश्यकलात् । नच प्रभादव्योत्पत्त्यादिभि साम्यिगति वाच्यम् । त्रसरेणुप्रसतीना सहताना परप्रका-शक्षमाणा निरन्तरप्रसारितधान्यसहतिवदेकप्रत्ययगोचराणा नानाप्रभाद्रव्याणामापूरणेन घनसस्रष्टतयानेकलप्रत्ययाविषयाणा प्रथमत एवोत्पत्तिस्त्रीकारादेकमहत्तरद्रव्याभ्युपगमेऽपि तेषामभ्युपगमस्यावस्यकतया गौरवविरहात् । आवरणस्थले द्रव्यविना-शोत्पत्तरेवम+युपगमस्यानावश्यकलात् । नच कुतो न तेषामारम्भकसयोग इति वाच्यम् । फलानुरोविलात्तत्कल्पनाया असदिग्धफलस्याभावात् । तथासति लाघवानुरोधेनैवाकल्प्यलात् । एतत्पर्यनुयोगस्य पिण्डीकृतपटादौ पटप्रयोजकारम्भक-सयोगशालिना तन्तूना सयोगादेरनारम्भकताया पटात्प्रागेव पिण्डीकृततन्तुसयोगानामायनारम्भकताया समानलात् गुणस्थले चैवमसभवात् । अनेकगुणकल्पने य सर्वेथैव प्रदीपासबद्धस्तस्य गुणलासभवात् आश्रयसबन्वस्रीकार उक्तयुक्तयोत्पत्तिविना-शशालिताबद्धणानामेव प्रसङ्गात् । नच द्रव्यकल्पने तस्य बहुतरगुणस्यापि कल्पन गुणकल्पने च न तदिति गुणकल्पन एव लाघनमिति वाच्यम् । चक्षुषोपलभ्यमानस्य प्रकाशस्य द्रव्यत्व गुणत्व वेति विमर्शे यत्र कार्यकारणभावादिलाघव तदेव ह्यभ्य-पगन्तव्यम् । उपजीव्यतया तस्य तल्लाघवस्यैवाभ्यहिंतलात् । तथाहि प्रथमतो यावदेशव्यापिगुणारम्भ स्वीकृतो मध्ये सञ्चानरणे ताइशागुणोत्पादकपूर्वसामम्या विद्यमानतया तत्र तदुत्पत्तिवारणायावरणस्य प्रतिबन्धकल तद्भावस्य कारणल वाच्यम् । ते च गुणागुणव्याप्तिसीमास्थावरणस्य प्रतीपाभिमुख शनैरानयने चावरणमध्यस्था भवन्ति । अनन्ता उत्पन्ना बहिस्थाश्चानन्ता विनष्टास्तत्र विनष्टसमानदेशाना तदावरणे शनैरालोकसीमानधि नीयमाने पुनरूत्पत्स्यमानाना पौर्विकसा-सम्योत्पादवारणाय तेष्वावरणस्य तत्तदेशावस्थितलविशिष्टस्यानन्तानि प्रतिबन्धकलानि तदभावकारणलानि च भवन्ति । म० गी० १०३

मध्यस्थानामुत्पद्यमानोत्पत्स्यमानाना युगपदुत्पादवारणाय तत्रतत्र तत्तद्देशावस्थितस्वविशिष्ठावरणस्यानन्तानि कारणसानि च कल्प्यानि भवन्ति । नहि इत्यले तस्य तानि भवन्तीति सिद्धे इत्यले इत्याधिक्यगुणाधिक्याना पश्चादापतिताना शब्दा-नित्यले राज्दानन्खतत्प्रागभावष्वसाद्यानन्त्याना फलमुखलेनादोषलमिवादोषलमेव । एवच न यत्रावरणं तत्रापि प्रभालेन इद्यक्षमेव हि सिद्धाति । नच तत्रोक्तकार्यकारणभावादिलाघवविरहात्पदार्थलाघवस्य गुणल एव सन्वेन गुणले सिद्धेऽन्य-त्रापि प्रभालेन तहुष्टान्तेन गुणलमेन कि न सिद्धेदिति वाच्यम् । खाभाविकवायो सतत प्रदीपस्य चलने देशस्यागे गुणवि-नाशगुणोत्पादानामनन्ताना सर्वत्रैव दुर्वारतयोक्तक्रमेण तत्तद्यक्तौ तत्तद्देशस्थप्रदीपखेन तत्प्रदीपाधिकरणतत्तद्देशखेन वा कारणखप्रतिबन्धकलानन्त्यस्य दुर्वारलात् । गुणाकर्षणादेराकर्षणस्य सयोगविशेषादिसाध्यलेनासभवेन प्रदीपे देशान्तरगते त्रकारागुणस्य ततो विश्वेषस्य विनारास्य वावर्यकलात् । एव प्रदीपसन्निहितसन्निहिततरसन्निहिततमदेशे स्क्ष्मवस्तूपलिध-वैलक्षण्य विश्रकृष्टादानुपलब्ध्यनुपलब्ध्यनुषलब्धण्य चानुभूयत इति प्रदीपसमवेताना तत्तहेशव्यापिनामेकजातीयाना प्रभा-गुणाना समकालमुत्पादस्याभ्युपगन्तव्यतया सोऽप्यस्यन्तादृष्ट भापवते । एकस्य वा प्रभागुणस्य भागविशेषे वैलक्षण्यकरूपने तदिप निरवयवे गुणेऽत्यन्तादृष्टमापद्यत इति । एव जातिदृष्टान्तेनैवाश्रयमन्तरेणापि गुणस्थितिस्लया कल्प्या गुणिकयादै-रन्यस्य विवादानध्यासितस्याभावात् तत्रास्ति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यम् । तथाहि येन प्रमाणेन जाति सिद्धधित तेन व्यवहि-तवित्रकृष्टानेकदेशस्थितसमकालोत्पन्ना तादशाखिलव्यक्तिगतैव सिद्धाति । तादशव्यक्तिगतख च न व्यापकलमन्तरेण एकस्य वस्तुनो विच्छिय स्थितेरसभवादिति तस्या अन्यत्र स्थिति प्रामाणिकी । नहि प्रदीपस्य प्रकाशगुणो येन सिद्धाति तेनान्यत्र तिलादि विनानुपपत्रस्य कस्यचित्सिद्धिरित । गुणो हि भास्तरग्रुङ्ग तचाक्षुषानुपपत्त्यादिभि सिद्धस्तत्रैव सिद्धाति स एव च प्रकाश उच्यते । यश्चान्यदीयप्रकाशहेतुरालोकस्तस्य तदन्यत्वमेव । अनन्यत्वे हि तस्यान्यवस्तुप्रत्यक्षानुरोधेनान्यत्र रृति स्यात् । अनन्यले च तस्य परप्रत्यक्षद्वेतुत्व दुर्घटम् । गुणलेन सयोगसबन्धाभावात् । समवायस्त्रीकारे नीलद्रव्यादाविप तादश-ञ्चक्रव्यवहारापत्ते । प्रदीपे तत्प्रयोजकस्य समवायस्य भावात् स्वरूपस्य गुणसंसर्गताया अदद्यलाजातिवत्कल्पकाभावाच । जातेरन्यत्र वृत्ताविप व्यक्तावेव हि प्रसक्षो भवदिभमतस्य प्रभारूपगुणस्यान्यत्राप्युपलम्भ इसस्ति वैषम्यम् । ननु गुणस्याः प्यस्त्येवाश्रयमन्तरेण गन्धस्य वृत्ति कथमन्यथैकदेशस्थिते चम्पकादौ परितो दूरस्थाना गन्धोपलब्धि स एव प्रभागुणस्य चैतन्यगुणस्य चान्यत्र वृत्तौ दृष्टान्त इति चेन्न । तत्रापि गन्धाश्रयातुद्भतुरूपस्पर्शत्रसरेणोरेवान्यत्र गमनेन गन्धमात्रोपलब्धे-रुपपाद्यितु शक्यलात् । आश्रयमन्तरेण गुणवृत्तेरदृष्टाया कल्पनस्यान्याग्यलात् । नच गन्ध उपलब्धो न गन्धवद्गव्य-प्रित्यस्त्यनुभव । सचाश्रयस्पेन्द्रियासबन्ध विनानुपपयमानो प्राणप्रदेशे गन्धमात्रसत्त्वस्य कल्पको यत्रास्त्याश्रयस्य रूपवतश्र-श्चषा सबन्धस्तत्र नीलो घट उपलब्ध इति हि भवत्यनुभव इति वाच्यम् । गन्धग्रहणस्थल आश्रयाग्रहण हि नाश्रयासबन्ध-निबन्धन घ्राणस्य द्रव्यप्रहणाशक्तिनिबन्धनमेव । अन्यथा घ्राणस्युक्ते पुष्पे पुष्पप्रहण निमीलिताक्षस्य स्यात् । चक्षुषो द्रव्य-ब्रह्मेडपि सामर्थ्यात् आश्रयस्यापि ब्रह्मम् । विचित्रा हि राक्तयोडन्यथा चक्कुरिन्द्रिय रूप गृह्णातीति घ्राणादिकमपीन्द्रिय रूप गृह्णीयात् । नच सुरभिविशेषप्रहणे चम्पकादिप्रहणमि तत्र जायत एवेति वाच्यम् । तस्यानुमानिकस्य दूरस्थेऽपि चम्प-कादौ समानलात् । प्रहणकालमेदेऽपि सौक्ष्म्यादेव हि तस्यायहणम् । द्रव्यस्य घ्राणसयोगस्थले घ्राणेनैव तद्वहणेऽगृहीतवि-शेषमुरभिमद्रव्यद्वययोरेकस्य सयोगेऽसदिग्धद्रव्यविशेषप्रत्ययापति स्यात् । नच गन्धवैजात्यग्रहण द्रव्यप्रत्यक्षे घ्राणस्य सहका-रीति वाच्यम् । तथा सति कालमेदस्यावरयकतया द्रव्यप्रहणस्यानुमानिकले बाधकाभावात् । वैजाखप्रहणस्थले चम्पकसं-निकर्षासनिकर्षयोराश्रयप्रहणसाम्येऽप्येकस्य प्रत्यक्षलमन्यस्यानुमानिकलमिति । वैषम्यस्याकारणसभ्युपेयलात् । एव गुणस्य गमनासभवात् । घ्राणसनिकषींऽपि हि दुरुपपाद । तदभ्युपगमे द्रव्यलापते प्रभास्थळवदत्रापि गौरवादेरनुसन्धेयलाच । नच दूरतरदेशोपलभ्यसीरभाणा नागकेसरचम्पकादीना ताबहेशव्यापित्रसरेणुनि सरणे सच्छिद्रलस्य विलयस्य वा प्रसङ्ग इति वाच्यम् । सुरभिभागानामापूरणेन सच्छिद्रलाद्यभावात् । उपष्टम्भकतयैवान्यत्र गमनश्रीलाना परागनामकाना भागाना पुष्पा-दिष्वभ्युपगमातः । न द्रव्यनाशोत्पत्त्यादिकल्पनाप्रसङ्गोऽपि । केतक्यादौ तादशभागाना स्पष्टमुपलब्धे । केषुचित्पुष्पेषु हढसबद्धकतिपयसुरभिपरागेषु सुरभिस्तावयवेषु चाप्रावृत्तस्थेष्विप चिरं चिरतरकाल च सौरभोपलम्मेऽपि केषुचिद्विनष्टेषु कतिपयकालादेवासुरभित्समप्यहढोपष्टम्भकपरागापगमादेवोपपयते । अत्रापि पक्षे कर्पूरादिषु च कालाइव्यस्यैव क्षयश्च गन्ध-मात्रनिर्गमने तदसभवात् । नच स्फाटिकादिदृढतरकरण्डावस्थितकस्तूर्योदेर्बहिर्गन्धोपलब्धौ का गतिस्तत्र द्रव्यनिर्गमनस्या-सभवादिति वाच्यम् । तत्रापि सुक्ष्मतरिच्छद्रस्य सत्त्वात् । नच तत्कल्पने मानाभाव इति वाच्यम् । गुणस्याश्रयविना स्थित्याद्यसभवस्यैव मानलात् । च्छिद्राभावे बहिश्विरतरकालाजलपूरितस्फटिकभाण्डस्य क्वेदोपलब्ध्यनुपपत्ति । तत्स्यद्रव्यस्य तिसन्निमिस्थे पाकदाह्योरनुपपत्तिश्च । तत्र तेज सयोगस्य कारणलात् । उष्णस्पर्शमात्रस्य तथात्वे सबन्धस्य निर्वक्तमशक्य-लात् । अवयवसयोगक्रमेणार्ञ्ये सान्तरलस्यावश्यकलात् । अन्यथाऽवयविमहत्त्वोपपादनस्य दु शक्यलात् । परिणामवादेऽपि सान्तरस्यैव परिणामाभ्युपगमात् । एव पङ्किक्रमेण स्थितेषु बहुषु वायुगतिवैचित्रयात् केषांचिद्गन्धोपलब्ध । सिन्नहितानां दूरवर्तिना चानुपलिबश्च केषांचिन्मध्यस्थिताना तस्यागन्धस्येव प्रसार उपपादिषितुमञ्चक्यलात् । आश्रयाविच्छिन्ने गन्धे

प्रस्ते मध्यस्थास्याप्युपलिब स्यात् । सर्वथाश्रयासंबद्धस्य गुणस्यासभवात् । तस्य पुष्पविनाशेऽपि चिरमवस्थानापत्तिरतिदूर प्रसारापत्ति । गलभावेन पुष्पसामम्यादित एव तावद्देशव्यापिगन्धोत्पत्ते स्वीकरणीयतया सर्वथाश्रयविच्छित्रस्य तस्य तत उत्पत्त्यसभवात् त्रोटितपुष्पादौ सामग्रीघटकाना बहूनामभावात् तदसभवात् सामम्यन्तरकल्पने गौरवाचेति । एव प्रस्यक्ष-लात्त्रत्यक्षगुणाश्रयलाद्वा नाणुर्जीव । प्रत्यक्षप्रति महत्त्वस्य कारणलात् । नच यथा लोकस्य चाक्षुषकारणलेऽपि तम प्रत्यक्षेण कारणलमुद्भृतरूपस्यापि वायानुद्भृतरूपाभावप्रत्यक्षे महत्त्वस्य परमाणौ महत्त्वाभावप्रत्यक्षे यथा न कारणलमेवमात्मतद्भुणप्र-खक्षेऽपि न कारणत्व महत्त्वस्य महत्त्वेप्यात्मनस्तजातीयस्यामहतोऽभावेनापत्त्यसभक्तदेखणुत्वेऽप्यात्मनश्चेतनस्य प्रखक्षलमुप-पद्यत एवेति वाच्यम् । द्रव्यनिष्ठविषयतासबन्धेन प्रत्यक्षत्वाविच्छन्नप्रति समवायेन महत्त्वस्य सामान्यत एव कारणत्वात् अणोरात्मन प्रत्यक्षलासभवात् । नच यथा द्रव्यरूत्यभावनिष्ठविषयतया प्रत्यक्षे महत्त्वस्य खसमवायिविशेषणतया कारणत्वे महत्त्वाभावप्रसक्षे व्यभिचारवारणाय महत्त्वाभावान्यत्व निवेदयतेऽभावे कार्यतावच्छेदकसबन्धकोटौ तथैवात्मान्यत्व निवेदय-मुक्तकार्यतावच्छेदकसबन्धकोटौ द्रव्य इलाणोरात्मन प्रत्यक्षलोपपत्तिरिति वाच्यम् । महत्त्वाभावप्रत्यक्षे व्यभिचारनिश्वयेन तद्वारणाय तदन्यलनिवेशसभवेऽपि प्रकृते तदभावादात्मनोऽणुलानिश्वयात् । प्रत्युताणुल उक्तकार्यकारणभावे गौरवापत्त्यात्म-महत्त्वस्यैव षिद्धे । नच न्यायनय उक्तप्रकारस्य सभवेऽपि वेदान्तनये न सभव । प्रत्यक्षस्यात्मनो निर्गुणलाभ्युपगमेन मह त्त्वाभावादिति वाच्यम् । ग्रुद्धस्यैव ब्रह्मणो निर्गुणत्वं न तस्य हि प्रस्यक्षविषयत्वमुपेयते । किंतु खप्रकाशप्रसक्षरत्वमेव । यस्यान्त करणोपहितस्य प्रसक्षविषयत्व तस्यान्त करणगुणेन महत्वे नास्स्येवमहत्वयोग । कारणतावच्छेदककोटौ पारमार्थिक-लस्यानिवेशात् । परमते वैयर्थात् मन्मतेऽप्रसिद्धलात् । नच ममापि मतेऽणोरात्मन स्वप्रकाशप्रसक्षरूपतैवास्त्विति वाच्यम् । तद्यथाऽणुनश्वक्षुष प्रकाशो व्याप्त एवमेवास्य पुरुषस्य प्रकाशो व्याप्त इति श्रुति यथाश्रुतार्थानुसारेणात्मन चैत-न्यगुणस्य प्रभादिदृष्टान्तेन युगपद्धस्तपाद्यविच्छन्नसुखतद्गुभवाद्यपादनाय शरीरव्यापिलस्य लयोपगतलात् । तस्यात्मा-मेदे हासभवात्। नहोव खप्रकाशतासभवो हापराधीनप्रकाशतैव सा। साचात्मन परस्य खीयप्रकाशगुणस्य खप्रकाशो हापेक्ष-णेन न सभवतीति । नन्वस्मदादिप्रस्यक्षद्रव्यलादेवास्त्र जीवस्याव्यापकलम् । अत्रास्मदादीति परमात्मनि व्यभिचारवारणाय प्रसक्षेऽस्यन्तमाकाशादौ व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वेति व्यापिकाया जातौ व्यभिचारवारणायोक्तम् । अत्रास्ति विपक्षे वाधक शरीरादृष्टभोगसा गरण्यम् । तथाहि जीवस्य व्यापकत्वे सर्वस्य शरीरसबन्धाविशेषे तच्छरीर सर्वस्य स्यात् । तच्छरीर-क्रियया सर्वोत्मन्यदृष्ट स्यात् । भागोऽपि च तज्जन्य सर्वत्र स्यात् । न चादृष्टप्रति क्रियाया कारणत्वे खाश्रयशरीरसयोगस्य न तदवच्छेदकसबन्धलम् स्वजनककृतिमलस्यैव च तत्त्व तन्त्व नात्मान्तर इति वाच्यम् । एतच्छरीरिक्रियैतदात्मकृतिज-म्येति कुतो नियन्तु शक्या साक्षात्संबन्धस्याभावात् । खाश्रयसंयोगादे क्रियासमवायिसर्वशरीरसाधारण्यात् । तत्कृतिस्तत्रै-षात्मनीत्यपि नियन्तु न शक्यते तत्कारणज्ञानसाधारण्यात् । इष्टसाधनताज्ञानादे सर्वस्य प्रत्यक्षमूलकत्वेन तत्तद्विषयसबद्धत-त्तिदिन्द्रियेण संबद्धस्य शरीरस्य मनसो वा सयोगस्य सर्वात्मसाधारण्यात् । नचाहन्लारोपविषयलसाधारण्यप्रयोजकः शरी-रात्मसबन्ध इति वाच्यम् । तस्यारोपस्य तदात्ममात्रनिष्ठलनियामकस्य वक्तमशक्यलात् इष्टसाधनताज्ञानादिवत् । अतएव यागदानादिरिच्छारूपा किया साक्षादात्मसमवेतैवेति निरस्तम् । नच शरीरात्मनोरवच्छेयावच्छेदकभाव एव सबन्ध प्रत्या-रमनियतज्ञानादे प्रयोजक । सचैकशरीरेणैकात्मन एव प्रतिनियतज्ञानान्यथानुपपत्त्या कल्पते । तथात्वेऽपि विभुलाव्याघा-तात् । सर्वमृतीसयोगिलस्यैव विभुलादिति वाच्यम् । नहि नियामकमन्तरेणावच्छेदकतया तदात्मनैव सबद्ध शरीरमुत्पर्श्व नापरात्मनेति वक्तु शक्यमुक्तान्यथानुपपत्तिरवच्छेदकतया तत्तदात्ममात्रसबद्धतत्तच्छरीरज्ञापिका । नचोत्पादिका तादशो-त्पादकालामे सर्वात्मसंबद्धशरीरोत्पादे स्वकारणात्रीलघट उत्पन्ने रक्तघटप्राहकप्रमाणाप्रवृत्त्या भासलवदुकानुपपत्तरप्यप्रवृत्ति-राभासता वा स्यात् । नच यददष्टाचच्छरीरमुत्पन्न तत्तस्यावच्छेदकमिति वाच्यम् । अदृष्टसाधारण्यस्याप्युक्तलात् । तच्छ-रीरोत्पादकमदृष्ट तस्यैवेलस्यासभवादितिचेत्र । यदात्मसमवेतानि पूर्वपूर्वतरपूर्वतमशरीरोत्पादितान्यदृष्टानि शरीरं विना भोगासभवात भोगावच्छेदायावच्छेदावच्छेदकभावेन तदारमसबद्ध यच्छरीरमुत्पादयन्ति तत्तस्य नान्यस्येति नियमसभवात् । एव पूर्वपूर्वतरशरीरादिकमपि तत्पूर्वपूर्वतरशरीराद्यसादिततदृहशेत्पादितानि तस्यैव नान्यस्येखनादौ ससारे सभवात् । नचा-नवस्थाप्रसङ्ग इति वाच्यम् । बीजाङ्करायनवस्थावत् प्रामाणिकलेनादोषात् । इन्द्रियादिष्वप्येवमेव तत्तदात्मीयलं व्यवस्था-पनीय । तथासति सर्वज्ञानमूलीभूतप्रत्यक्षस्यापि व्यवस्थासभव । सत्यां च तद्यवस्थायामिच्छेष्टसाधनताज्ञानप्रयक्षादीनामपि व्यव-स्थासभवात् । त्वयाप्येतन्मार्गस्यैवाश्रयणीयस्रात् । कथमन्ययेश्वरस्य व्यापकलेन त्वदभिमतस्य सर्वशरीरसबन्धे शरीरकृत-कर्मभोगाभाव । तस्मात्त्वयापि यददृष्टोपार्जित यच्छरीरं तदेव तस्य भोगसाधनमित्यभ्यपेयम् । तत्र शरीरोत्पादकादृष्टसैवे-श्वरात्मन्यसर्वे कि नियामक पूर्वपूर्वतरशरीरेन्द्रियादिभिरपीश्वरस्य सबद्धलादिलहष्टपरम्पराश्रयणस्यावश्यकलात् । किंचा-णुरवेऽपि जीवस्य ज्ञानेच्छाप्रयक्षसुखदु खादिनियामक शरीरेन्द्रियादिसबन्धोऽवस्य वाच्य । अन्यथा सर्वस्यासबन्धाविशेषे ज्ञानादिकमपि सर्व सर्वस्य स्यात् । सच सबन्धो यदि सयोगस्तदोत्पत्त्यनन्तरमेव स्यात् । क्रिययेति क्रियोत्पत्ते प्राक् तच्छरीर तदीयं न स्वातः। गुणान्तरविश्विष्टोत्पादवत्सयोगविश्विष्टोत्पादस्य द्रव्यसमकालगुणोत्पादपक्षेऽपि वक्तुमशक्यलातः । अन्वय-

व्यतिरेकाभ्यां विवादानध्यासितसयोगमात्रे कियाया कारणलावधारणात् तद्विपरीतकल्पनाया अन्याग्यलात् । किंच ताहरा-सयोगस्याश्रयनाशमन्तरेण नाशासभवेनाणोजींवस्याशरीरमेकत्रैवावस्थाने नातिशीघ्रगत्यभ्युपगमेन हस्तपादादिदेशाविकन्न-युगपत्सुखदु खादिप्रत्ययस्य यौगपद्याशे श्रमलाभ्यपगमेनोपपादनस्यातिनिरस्तचैतन्यगुणव्यापिलपक्षादित सभवापति । कियाजन्यसयोगायभ्यपगमे च पूर्वसयोगनाशक्षणेऽणोजीवस्य शरीरासयुक्ततया तदीयल च न स्यादिति तरकालपूर्वोत्पन्नतत्क्षणिनाशिधर्माद्यत्पादककर्मणा तत्र जीवे धर्मादिक न स्यात् । एविमन्द्रियादिकमपि कदाचित्तवीय स्यात् कदाचित्र स्याच । तचानुभवविरद्धम् । अवच्छेदकलादिसबन्धोऽग्युपपादकसापेक्ष अदृष्टमन्तरेणान्येनोपपादियतुम-शक्य । एवमदृष्टपरम्परानभ्युपगमे शरीरहेतुरेतोमूलाजाचनुप्रवेशस्य नियतस्य तत्तर्ज्ञीवाना श्रुत्यादिसिद्धस्योपपादनमप्य-शक्यमेव स्यात् । सति चैव पितृगरीरे प्रविष्टस्याधानात्पूर्वं तत्रावस्थितस्य सत्याधाने मातृशरीरावस्थितस्य च पितुर्मातुश्व शरी-रेन्द्रियादिभि सयोगादिसभवेन ज्ञानादिक स्यादिखतोऽप्यदृष्टपरम्परैव खयाप्याश्रयणीया सबन्धविशेषनियमाय शुक्रसयोग-विशेषादे पितशरीरेन्द्रियादिसबन्धप्रतिबन्धकलाभ्यपगमे गौरवमिति व्यापकलपक्षेप्युक्तरीला गतिसभवे तवोक्तविपक्षबाध-कतकों मूळशैथिल्यादाभासीभूतो विपक्षबाधनाय नाळमित्युक्ता व्यापकलानुमानमात्मेतरलोपाधिकवळितमेव पक्षेतरलस्या-नुपाधिलम् । बाधानुनीतस्यैव बाधोन्नीतस्य तु विहरनुष्ण कृतकलादिस्यादाविव भवस्येव तत्त्व साध्यव्यापकलनिश्चयात् । प्रकृतेऽप्यात्मविभुलसाधकैरुक्तैर्बहुभि सत्तर्कप्रमाणैर्बाधनिश्वयादिति । किंच दष्टकारणसामम्ये समानेऽपि कार्यानुत्पत्तिकार्यवैल-क्षण्येऽदृष्ट विनानुपपद्यमाने कार्यमात्र प्रखदृष्टस्य कारणल कल्पयत सर्वकार्यजातीयस्य कचिदनुत्पादस्य वैलक्षण्यस्य च सरवात् । तत्र तत्तत्कार्यजनकादृष्टस्य तत्तत्कार्याश्रयेण क्वचित्समवायस्य क्वचित्स्वाश्रयसयोगादे सभवेऽपि तदात्मभोगोपपाद-कार्तिविप्रकृष्टदेशोत्पद्यमानकार्याश्रये तद्सभवादाकाशादिद्वारकसबन्धाभ्युपगमे कालदिक्परमेश्वरादिभिर्विनिगमनाविरहेणा-नेकसबन्धप्रमङ्गगौरवात्स्ववृत्तिप्रमेयलादेस्तथाले च सत्ववाच्यलगगनायभावादीनामनन्ताना सबन्धघटकलापत्यानन्तसबन न्धकल्पनाप्रसङ्गेनातिगौरवाच । ऋप्ते विनिगमनाविरहे कल्प्यमन्यितस्त्र्यतीति न्यायेन सदिग्धाणुलमहत्त्वकस्याकाशादिद्वारक-सबन्धेऽप्यावर्यकप्रवेशस्यात्मनो विभुतया सबन्धघटकतया सिद्धि । नच ज्ञानविषययोरभावप्रतियोगिनोरतिरिक्तसबन्धवत् कार्यादृष्ट्योरप्यतिरिक्त एवास्तु सबन्ध इति वाच्यम् । ऋतेष्वात्मस् विभुलमात्रकल्पनापेक्षया सबन्धलाश्रयानन्तातिरिक्त-व्यक्तिकल्पनायामतिगौरवान्मानान्तरस्याभावात् । वेदान्तमते चोक्तसबन्धानिरुत्तयनवस्थादेर्मायिकलानुकूललेन दोषला-सभवादिति । यत्त् योगशास्त्रप्रामाण्याभ्यपगमेन कायव्यहस्य प्रामाणिकतया तत्रोभयशरीरावच्छेदेन युगपत् ज्ञानोपपत्तिर्ना-त्मिन्भुलमन्तरेण संभवतीति नात्मनोऽणुलसभव इति तदेकशरीरे हस्तपादाद्यवच्छेदेन युगपत्सुखज्ञानानुपपत्तितो नाति-विलक्षणमित्रणुलनिराकरणप्रसावे श्रीमद्भगवत्पादैर्भाष्ये मधुसूदनसामिभिश्वादैतसिद्धादावुक्तम् । नचेकशरीरेऽतिद्धतमा-त्मनो गतिसभवेनाणुत्वेऽपि यौगपद्यावभासोपपत्ति सहस्रयोजनादिव्यवहिते देहद्वये झटिति गसागस्यसभवात् । यौगपद्या-वंभासस्याणुलपक्षे कथचिदपि नोपपत्तिसभव इस्रस्ति वैलक्षण्यसभव इति वाच्यम् । योगजातिशयभाजा शीघ्रतमगतीना गतिप्रतिवन्धकादृष्टादिरहितानामेकशरीरप्रदेशद्वय इव तावदूरस्थितशरीरद्वयेऽपि गतागतौ क्रमप्रतीतिरसभाव्यैवान्येषाम् । चक्कु-रुन्मीलने वितस्तिदेशावस्थितवस्तु लक्षयोजनाद्यवस्थिचन्द्राद्यहणकमे सत्यपि तेजसोऽतिद्रतगतिलेन तत्प्रतीतिरिव योगि-भ्योऽन्येषाम् । आत्मनो विभुलेऽपि मनसो गतागतेरावश्यकलादेकात्मन एकस्यैव मनस सन्वात् । नच योगिनासुक्तात्मनो मनसो ज्ञानाद्युत्पत्त्यर्थमेकत्र शरीरे स्त्रीकरणिमति वाच्यम् । तथा सत्यपूर्वकरुपनाया आवश्यकतयात्मनोतिद्वतगतिकरुपने क्षतिनिरहादित्यलमतिनिस्तरेण ॥ २४ ॥ न प्रत्यक्ष तत्र छेद्यत्वादिप्राहकसिति । धर्मिणसगृहीला धर्मप्राहकलासंभवा-विति भाव । प्रत्यक्षो हीति । दृष्टान्तधर्मिण महानसादाविति शेष । वृह्वचादिरिति । वृह्विवात्यविक्विच इत्यर्थ । तेन प्रत्यक्षस्य वहेरनतुमेयलेऽपि न क्षति । सामान्यतो दृष्टानुमानेति । लिङ्गज्ञानायकरणकमिद ज्ञान सकरणक । कियालात् ज्ञानलाद्वा छिटादिवदनुमित्यादिवद्वेत्याद्यनुमानेनेत्यर्थ । नार्थापत्तेरिति । विकारादिरहितस्यलीयार्थापत्त्या-देरनुकूलतर्कायभावेन प्रामाण्यासभवात् । प्रमाणभूततिद्विविषयलमेव हि तिसद्धिये विविक्षित तन्नास्तीलर्थं । स्नोपकरणे-नेति । उपकरणमर्थप्रतिपादनसहकारिव्याकरणनिरुक्तवाक्यशेषमीमासादित्यर्थ ॥ २५ ॥ प्रतिक्षणविनाशीति । अर्थ-क्रियाकारिललक्षणसत्त्वक्षणिकलयोर्व्याप्यव्यापकभावप्रहात् स्थायिनोऽर्थिक्रियाकारिलासभवरूपानुकूळतर्कसद्भावात् स्थायिनस्तथाले कमवत्कार्यकारिखतदभावरूपविरुद्धधर्माध्यासप्रसङ्गात् । सहकारिविछम्बेन तदुपपादनस्य सहकारिण उपकारकतायामुपकारे कर्तव्य उपकारान्तरापेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गात् । अकिनित्करले सहकारिलासभवाच कर्तुमशक्यलादिलात्मनः सत्त्वे प्रति-क्षणविनाश्चित्त्वामावश्यकमिति भाव । देह एवात्मेति । गौरोऽहं स्थूलोऽह क्रशोऽहमिखनुभवस्य सार्वजनीनस्याबाध-स्मैनोचितलात् । गौरवलस्थूळलादेर्जानादावसभवात् तदाश्रयो देह एवाहमर्थरूप आत्मा तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीतलात् । नच काणोऽह बिधरोऽहिमिसायनुभवस्यापि सार्वजनीनत्वेनाबाधस्यैव वक्तुमुचिततया चक्कुषो वा श्रोत्रस्य वाऽहमर्थता स्यादि-तीतस्तत आकृष्यमाणोऽहमर्थस्तपस्ती सकटमापादित स्यादिति वाच्यम् । देहसामानाधिकरण्येनाहमर्थप्रस्ययो यथाहि सार्व-जनीनो नैवमिन्द्रियसामानाधिकरण्येन देहश्चैकमिन्द्रियमनेकमनेकस्याहमर्थल आत्मनो बहुलमपि प्रतिसंद्घीत न प्रतिसंघते

कश्चित् । तसाहेहाधिष्ठितलात्तदेकदेशलाद्देन्द्रियादिष्वहमिति प्रत्यय इत्यत्यावस्यमुपेयलादिति । नचानुमानागमादितौ जन्मान्तरपरलोकादृष्टादेर्त्तद्नवात्मनश्च देहव्यतिरिक्तस्य सिद्धिरिति वाव्यम् । अनुमानमूलीभृतव्याप्तिनिश्चयस्य व्यभिचार-शङ्कयाऽसमवात्तर्कस्यापि व्याप्तिमूलकलेन तत्रापि व्यक्तिचारशङ्काया तर्कोन्तरानुसरणेऽनवस्थाप्रसङ्गादनुसानस्य प्रामाण्या-सभवात् शब्दस्य शक्तिप्रहादिसापेक्षस्य शक्तयादिष्राहकानुमानोपजीवकलावस्यभावादन्त्यानाप्रमाध्ये तत्प्रामाण्यासभ-वात् । प्रत्यक्षस्य सर्वोपजीव्यलेन प्रबरुलात्तद्वा वनस्यान्याय्यलात् देहातिरिक्तात्मन सिद्धसभवादिति भाव । स्थिरोऽप्य-ज्ञक्षणपरिणामीति । गेऽह बाल पितरावन्वभूव सोऽह बृद्ध पुत्रमनुभवामीखबाधितप्रत्ययानुरोधादहमर्थस्य देहस्यैव स्थिरलमशितपीतपरिणतिभेदाच्छरीरस्य प्रतिक्षणपरिणामभेदश्च प्रतिक्षणपरिणामिलेऽपि न न्यैर्यहानि । परिणामात्मना विनाशेऽपि निरन्वयनाशानभ्युपगमेन खरूपेण परिणामिनोऽनुस्यूतलात् । अन्यथा सर्वथैवापूर्वस्योत्पादे वर्णाकारादीना कदाचिदन्यलापत्तिरिति भाव । अथ भूतानामचेतनलात्तत्परिणामस्य शरीरस्य न सभवति चैतन्यम् । यत्तु चेतनस्य यथाऽ-चेतन कार्य वेदान्तिनामणुनो द्राणुकस्य कार्य, महास्त्रसरेणुन्तार्किकाणा श्वतेन चूर्णेन पीताया हरिद्राया योगे तत्र लेहिस, मयायवस्थापन्ने ऽन्नादिरसे मादकतायाश्च दर्शनात तथा भताना सयोगविशेषात्कायाकारपरिणामे सति चैतन्य न विरुद्धते । नच मरणानन्तरमपि शरीरस्य सत्त्वात चैतन्य तत्कार्यं च ज्ञायेतेति वाच्यम् । विभोरात्मनश्चतनलेऽपि शरीरस्यात्मनश्च सत्त्वात्त-दापसे प्राणाद्यपगमेन चैतन्याभावोपपादनस्य शरीरपक्षेऽपि तुल्यलात् । नचैकैकात्मनामनन्तानि शरीराणि भवन्तीति शरीरापेक्षयात्मनोत्यल्पलात्त्रस्येव ज्ञानाश्रयल्बकल्पनसुचित न शरीराणा गौरवादिति वाच्यम् । आत्मनो विभुल्पक्षे घटादाविप चैतन्यापत्त्या शरीर एव चैतन्योपपत्तये तेषामवच्छेदकलस्य कल्पनीयतया तेषामेवाश्रयलकल्पन आश्रयान्तराकल्पनेना-तिलाघवादिति । तन्न । परिणासमेदेन द्रव्यसेदस्यावश्यकलात् । स्थायिलसभवेऽपि बालयवादिशरीरमेदस्यावश्योपेयलात् । वर्णाकारादिमेदानुपलम्मस्योपादानतत्स्योगसौसाजात्यदोषनिबन्धनत्नेनोपपत्ते । नच पिण्डीकृते प्रसारिते च तस्मिन्नेव पटे परिणाममेददर्शनाच्छरीरस्थलेऽपि बाल्ये तदेव सक्कित्वतमल्प यौवने विस्तारमापन्न महत्प्रतीयत इति बाच्यम् । सक्किताव-स्थायामपि पटस्य विस्तृतावस्थाकालोपलभ्यमानपरिमाणस्यैव भावात् सकोचेनावयवानामनारम्भकसयोगविशेषेण डोषेण हि तदमहमात्रमेव हि जायते । अतएव पूर्वगृहीतपरिमाणानां पुसा दशहस्तमिद् नाल्पपरिमाणमिखेव प्रख्याभिछापाविति परि-णासमेदे द्रव्यैकले दृष्टान्ताभावात चर्मसक्कित रुधिराद्यनुप्रवेशाद्विस्तृत भवतीति तदेकमिखेतस्य कथिनत्सभवेऽप्याहार-परिणामरुधिरमासादेरपूर्वस्यानुप्रवेशेन तत्समुदायरूपस्य तदारन्धातिरिकावयविनो वा पूर्वस्यादमेदस्य युक्तिविरुद्धलाच । तसादभ्यपगन्तव्यमुक्तप्रतिसन्धानोपपत्तये शरीरातिरिक्तमाजन्ममरणकालमध्यवर्ति यावच्छरीरानुस्यूतमेकमात्मतत्त्वम् । शरी-रोत्पत्तिपूर्वं परतश्च मरणात्तदनुभवाभावेन तत्सत्त्वे मानाभावात् । शरीरसमकालोत्पत्तिक शरीरसमकालविनाशी स चाभ्यु-पगन्तव्य इत्यभिश्रेत्याह—देहातिरिक्तोऽपीति । नन् शारीरस्य देहसमकाळले जातमात्रस्य स्तनपानप्रवृत्तिहासरोदनादीना कथमुपपत्ति । नच खभावात्तद्वपपत्तिरिति वाच्यम् । नहि भावस्य खभावात्कदाचिदपि भवति प्रच्यति । तथाले स्वभा-वलानुपपत्ते । तद्वालस्योक्तप्रवृत्त्यादिस्त्रभावत्वे सततप्रवृत्त्यायापत्तिर्हि स्यात् । नच कादाचित्कप्रवृत्तिस्त्रभावसमेव तस्येति वाच्यम् । कादाचित्कलप्रयोजकस्य वक्तव्यतापते । नहि कारणानियम्यस्य कादाचित्कलसुपपद्यते । तादशश्च स्यादेव न स्यादेव वा नत् कदाचित्स्यात् । कारणे च कल्पयितव्येऽन्यत्र प्रवृत्तौ क्षप्तमिष्टसाधनताज्ञान भयद् खसुखज्ञानादिक च कल्प्यम् । ताहरा च ज्ञान स्तनपानगोचरमनुमितिरूप भयतदेतुसुखदु खाद्यनुस्मृतिरूप चा जातमात्रस्यासमिव व्याप्तिप्रहस्यैतजनम-न्यसभवात् । भयतदेखादिज्ञानस्यापीति जन्मान्तरानुभवजनितसस्कारादेव तद्वाच्यमिखनेकभवानुवर्तिखरूपमात्मनो वाच्य नतु तत्तदेहोत्पादविनाशातुविधाय्युत्पादविनाश रूपमात्मनोऽभ्युपेयमिखमित्रायेण कश्चिदा सर्गोदा च प्रख्याद्वर्तमानमृत्पत्ति-विनाधिनमात्मान मन्यते तन्मतेनाह—सर्गाद्यकाल पवेत्यादि । इद च वेदान्तयथाश्चतार्थग्राहिण कस्यचिन्मतम् । नन्य-सर्गाद्यकालिकतादशप्रवृत्तितत्तजादयचितभोगावकूलवासनाभिव्यत्त्याद्यभावकृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गादिदोषवारणाया-नादिलस्यावस्यवाच्यतयानादिभावस्य विनाशानौचित्याभित्यलमेवाभ्युपेयमात्मन तस्यैकले चैत्रमैत्रादिप्रतिनियतज्ञानसुख-दु खादिव्यवस्थानुपपत्तेरनेकत्व चाभ्युपेयमिति तार्किका वदन्ति तन्मतमाह—नित्य पवारमेति । घटादिषूत्पत्तिविनाशशा+ छिषु मरणव्यवहाराभावाद्विद्यमानशरीरादिसबन्धाभावस्य सुख्यमरणपदार्थलात्तियतव्यवहारगोचरस्य जन्मशब्दस्यापूर्व-शरीरादिसंबन्धे रूढिरुचिता । तथाच प्रादुर्भावलरूपयोगार्थतावच्छेदकस्य घटाद्युत्पत्ती सद्दवेऽपि पङ्कजशब्दस्य योगार्थताव-च्छेदकपद्भजनिकर्तृत्वस्य कुमुदादौ सत्त्वेऽपि रूट्यर्थस्य पद्मलस्यासत्त्वात्तस्यामुख्यलमिव रूट्यर्थतावच्छेदकस्यापूर्वद्यरीरेन्द्रि-यादिसबन्धलस्यासत्त्वादमुख्यंलमेवोचित योगार्थसेखभिप्रायेणाह—नित्यस्यैव मुख्यसिति । रूक्यर्थस्यैव मुख्यलादिति शेष । नन्तस्वन्धरूपसानिसात्मपक्षे कृतो न मुख्यार्थस्य सत्त्वमिस्त आह—धर्माधर्मनिसित्तत्वादिति । तादशजन्म मरणयोर्नियतनिमित्तान्तरामावेन धर्माधर्मयोरेव तथाखस्य वाच्यलाष्ट्राघवेन तत्समानाधिकरणस्यैव नैमित्तिकस्य वाच्यलातः । धर्माधर्मयोश्वाश्रयलस्य नित्य एवात्मन्युपेयलात् । तयो कालान्तरमाविफलकलेन क्षणिकलशरीराज्ञविनाश्विलपक्षयोस्तद-समवेनासमनादाप्रलयस्यागिलपक्षेऽपि प्राथमिकशरीरतदविच्छन्नभोगादेराकस्मिकलापस्या धर्मादेनिमित्तलाभ्यपगमेऽना-

दिलाविनाशिलयोरापत्तेस्तत्र कथिचच्छरीरभोगयोविंनैव धर्मादिक परेणोपपादनस्य दुराष्रहेण करणेऽनन्तरशरीरादाविध तद्भपादनस्य तथैव सभवेन धर्माधर्माभावप्रसङ्गात्तदाश्रयत्वस्य दूरापेतलादनित्यस्यात्मन इति तिन्निमित्तकजन्ममरणयोर्भुख्य-योर्न संभव इति भाव । उत्पत्तिविनाशावैव जन्ममरणशब्दयोर्मुख्याथौ निखे तदभावात् गौणौ । खाश्रयोपाधिसबन्धरूपौ तौ वाच्याविति मतान्तरमाह—नित्यस्याप्यान्मन इति । अत्राणिना जातो मृत इति व्यवहारस्य सार्वजनीनस्यानुपपत्तेरा-त्मा निखो नाभ्यपेय इति शङ्का निराकृता । निखलसाधकपूर्वोक्तयुक्तिभिर्निखत्वे सिद्धे व्यवहारयोक्त्तयोगौंणार्थेनाप्युपपाद-नसभवात्तदर्थमयुक्तस्यानित्यलस्योपगमो नोचित इति भाव । अन्य इत्यखरससूचनाय । सच विनाशस्येव मरणशब्दमुख्या-र्थत्वे घटो मृतो म्रियत इत्यादिव्यवहारस्य प्रसङ्ग । नच शरीरादिसबन्धतदभावयोर्जन्ममरणशब्दमुख्यार्थत्वे जातो घटो जायते घट इत्यादिव्यवहारानुपपत्तिरिति वाच्यम् । योगार्थमात्रेणापि तदुपपत्तेरिति । नित्यमित्यस्य विवरण नियतमिति । जातलमृतलव्याप्यस्करपिस्थर्थ । सोपहास सानुकम्पिमत्युभयत्रोक्तमिति शेष । तदन्वयि चोक्तद्वितीयान्तद्वयम् । महा-बाहुता हि पुरुषधीरेयस्य लक्षण तया पुरुषधीरेयो भवति लक्षित इति पुरुषधीरेयेत्युक्तम् । भवति पुरुषधीरेयतया जगति प्रियतोऽभ्युपैषि च बह्वनर्थसाधन कुमतिमिति सिखबुद्धोपहास । मिन्छिष्योऽयमीहरोऽनर्थसायने कुमते निपतित इति दयया तथोक्त तिष्वरुत्तये खरूपस्मारणायेति । एवमिति मूलम् । द्रष्टमपीति । बन्बुविनाशदर्शननिमित्तकमिखर्थ । बम्धुविनादादिर्दीत्वाभावादीति । शरीरेन्द्रियालयनिज्ञानादीना सर्वेषा क्षणिकलाभ्युपगमात् । यस्य यच्छरीरेन्द्रि-**थयद्विषयसंप्रयोगस्तेषा दर्शनक्षणेऽभावादन्येन्द्रियविषयसप्रयोगादितोऽन्यस्य दर्शनादावितप्रसङ्गाद्वन्ध्रविनाशदर्शित्वासभवा**-दिखर्थं । यद्यपि कार्यकारणभावाभ्युपगमादितोऽतिप्रसङ्गवारणसभवाद्भवति कथचिद्वनधुविनाशदर्शित्वाद्युपपत्ति सर्वेथैवासंबद्धाना कार्येकारणभावाद्यपपादनस्यैवासभवात् । पूर्ववर्तितामात्रेण तथात्वे ह्युत्तरक्षणे घटपटगवाश्वादि सर्वात्मक सर्वं स्यात् । पक्षान्तरे समवायिन स्थायिन सत्त्वेन कारणान्तरै कार्यस्य च तद्वारा मिलनसभवेन दोषासभवाजोपपत्ति-सभव आपाततो वा तथोक्तमिति ॥ २६ ॥ तदारम्भककर्मक्षयनिसित्त इति । यदापि कर्मशरीरस्य निमित्त निमि-त्तनाश्च न कार्यनाशप्रयोजक तथापि विनाशरीर भोगाभावात्प्रारब्व खफलभोगसपादनाय शरीर सपादयति शरीर च तरफलेनैव फलवत् । तदपि फल प्रारब्धसपादितशरीरात्मसबन्धविशेषाधीन सबन्धोऽपि च सफलरतेनैव फलेनेति विनाशकोप-निपातेऽपि प्रारब्धेनैव विनाशक प्रतिरुद्ध शरीरतत्सबन्धावस्थितिस्तन्यते । सपन्ने च निर्धिलफले नष्टे च ततः प्रारब्धे विना-शकप्राप्ता प्रतिबन्धकाभावाच्छरीरविनाशस्यावश्यकलमिति कर्मक्षयस्य प्रतिबन्धकाभावरूपस्य भवति शरीरादिनाशहेतुल-**मिति** तथे**।कम् । सानुरायस्यैव प्रस्तृतत्वादिति ।** कर्मफलपर्यन्त चित्तभूमावनुशेते निर्व्यापार वर्तत इसनुशयोऽदछ तत्सहितस्यैव जातस्येखनेन प्रस्तुतलात् । नहि निरनुशयस्य जन्म भवतीखेतदनुरोधात् मृतस्येखस्य सानुशयस्य मृतस्येख-**र्थात् । न जीवन्मुक्ते व्यभिचार इति ।** तस्य जातस्यापि चरमदेहस्य तत्त्वसाक्षात्कारसमुन्मूलितप्रारब्धेतरनिखिलकर्मा-**दृष्टमिय्याज्ञानतद्वासनस्यानुत्पन्नादृष्टान्तरस्य भोगक्षपितप्रार**न्धस्य निरनुशयमृतस्य जन्मप्रयोजकाभावेन जन्मासंभवेऽपि श्रुवं जन्म मृतस्य चेलस्य यथाश्रुतार्थे प्रसक्तो व्यभिचारो न भवति । तस्योक्तार्थतात्पर्यकलात् सानुशय मृतस्य जन्मनियमा-**दिखर्थः । न प्रत्यवायजनकिमिति ।** मा हिंस्यादिति निषेषस्य सामान्यस्य बलवदनिष्टाननुबन्धिवतदनुबन्धिवत्योरेकत्र मिरोधेन विशेषशाक्षेण युद्धविधायकेन निरवकाशेन स्वविषये बाधात्तदतिरिक्तिहसानिषेधकलात् युद्ध न प्रस्रवायजनक मिखर्थ । तथाचेति प्रखवायाजनक चेखर्थ । हिसाकमेंति शेष । गवादिक यद्योद् तत्प्रचुरे पाठात् ब्राह्मणोऽप्ययोद्ध-प्राह्म । योद्धृत्राह्मणवधस्य प्रत्यवायाजनकलस्य वश्यमाणलात् । गवादीति न पाठकृतमादिलमपि लयोद्धृपरिगणने गोर्मुख्य-बेनादी परिगणनीयलात् अर्थकृत बोध्यम् । मुख्यता च युद्धयोग्यलस्यापि विरहात् वादी च तवासीति वादी वक्ष्यमाण-**यनुवचने 'तवासीति च वादिन'मिति दर्शनात् । यद्वा गवादयो येऽयोद्धृतया प्रसिद्धास्तःप्रायाना तत्सदशानामन्न पाठात् ।** सादर्यस्य च युद्धप्रयोजकरूपवैकल्येन विविक्षितत्वात् ब्राह्मणोऽप्ययोद्धेव तत्सदृश इति स एव ब्राह्मणपदेन प्राह्म इत्सर्थ । गोजाद्मणवादीसस्य गौरस्मि ब्राह्मणोऽस्मीति वादीति वार्थ । यस्तु युद्धे प्रवृत्तो ब्राह्मणस्तस्यैव हनने प्रस्यवायाभावे तहा-ह्मणवादिहननस्याप्यप्रस्यवायसादयोद्भृत्राह्मणेत्युक्तमिति ॥ २७ ॥ नन्वव्यक्तेति श्लोकव्याख्याधारभूते वेदान्तपरमसिद्धान्त-इष्टसिष्टिपक्षे साख्यमतवत् खकारणे परिणाम्युपादाने परमार्थसित परमार्थसता कार्याणा व्यवहारायोग्यस्क्ष्मरूपेणावस्थान-ह्रपमव्यक्तत्व न सभवति । परिणाम्युपादाने परमार्थसत्त्वस्य खण्डनात् विश्वमिथ्यालसाधकश्रुतियुक्तिभि कार्यपरमार्थसत्त्वन स्वापि खण्डनादाविभीवतिरोभावयोरिप मुत्त्वासत्त्वपक्षयो कारणव्यापारवैयर्थ्यादिप्रसङ्गेन तयोरप्याविभीवतिरोभावाम्युप-यमेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । सुक्ष्मावस्थाया अपि निराक्कतलात् । नापि न्यायमत इव कार्यजनमप्राक्काले व्यक्तेभ्य कारणादिभ्य परमार्थभिषात्वमव्यक्तत्वम् । उपादानोपादेययोरमेदस्यैव मेदापेक्षया परमार्थत्वात् । तत्त्वज्ञानात्प्राक् कस्याप्यसन्तसमुक्छेदस्य <del>वक्तमशक्यतया संस्कार</del>पदवाच्यया कारणानन्यया स्क्ष्मावस्थया सर्वकार्याणामवस्थानाभ्युपगमात् । परमकारणस्याज्ञानस्य सामिणा सुषुत्यादावप्यसुभवेन व्यक्ततया ततोऽन्यसस्य कार्येष्यसभवात् । कारणस्याव्यक्तत्वेऽप्युकरूपस्याव्यक्तत्वस्य जन्मो-<del>मरमपि सर्वेन तत्र व्यक्तत्वाभ्युपणमेन वक्तुमराक्यत्वात् । जन्मप्राक्काल इत्यस्य व्यक्तत्वेऽन्वयस्यात एव निरस्तत्वात् ।</del>

जन्मप्राकाले कार्याणा व्यक्तभिन्नलमिलस्यापि जन्मप्राक्काले कार्यस्याव्यक्तलाधारतया विवक्कितस्याभावेन कस्य तदानीम-व्यक्तल स्मादिसतोऽव्यक्तानीसस्मार्थमाह—अनुपल्डघानीति । खसरूपविशेषेणाज्ञातानीसर्थं । तेन जन्मन प्राक् ज्योति शास्त्रादितोऽस्य पुत्रो भविष्यतीति सामान्यतो ज्ञातत्वेऽपि न क्षति । नवा गुरुलादेरुत्पस्यनन्तरमप्यप्रस्रक्षरवेऽपि च क्षति । व्यक्तान्युपलब्धानीति । मध्य एव ज्ञातान्येव नान्यदा नलज्ञातानीत्यर्थ । सन्तीति । यदा ज्ञातानि तदैव सन्ति नान्यदेखर्थ । तेन जन्मानन्तरमपि शून्यगृहादौ सुषुप्तिदशायामज्ञातत्वे शरीरादेरसत्त्वमेवेति न श्रष्टसष्टिलपक्षहानि-रिति । यथा स्वप्नेन्द्रजालादावित्यादि । ग्रुक्तिकृप्यादिवत्प्रतिभासमात्रजीवनानि प्रतिमासव्याप्यसत्त्वानि यथा स्वप्नेन्द्र-जालादी वस्तूनि तत्काछे व्यक्तान्यन्यदाऽग्र्यकानि तथैव शरीरादीन्यपि जन्मव्यवहारोत्तरमेव व्यक्तानि सन्त्यन्यदाखव्यकानि न सन्तीसर्थं । दृष्ट्याभ्यपगमादिति । वेदान्तदर्शने मन्दाधिकार्युदेशेन सृष्टिदृष्टिवाद एक प्रदर्शितोस्ति यत सच भवति सुवोध । तथाहि तत्र सर्वेषा वियदादिमहत्स्क्ष्मभूतभौतिकान्त करणप्राणेन्द्रियशरीरमृहण्डसूत्रवेमादिघटपटादि-वस्तूना कार्यकारणात्मकाना त्रिकालाबाध्यतया परमार्थसच्छद्भब्रह्मविषयाश्रितस्यानादिकहिपतजीवाश्रितब्रह्मगोचरस्य विचित्रशक्तिमत एकस्यानेकस्य वा प्रवाहानादिविचित्रादृष्टसहक्रुतस्यानादे किर्पतस्य भावरूपस्य त्रिगुणस्याज्ञानस्य समान-सत्ताककार्यतया परिणामलम् । परमार्थसद्धिष्ठानभतब्रह्मणो विषमसत्ताककार्यतया विवर्तलमभ्यपेयते । अत्र च पक्षे पर-मेश्वरेक्षणाचद्दष्टादिसहक्रताज्ञान कारणात्मना परिणमते । तदनु तत्तत्कारणसहित कार्यात्मना सच परिणाम स्रष्टिरुच्यते **स्ट्रों सत्या दृष्टिक्जीन स्टिट्छिरित्याख्यायते स्ट्रबनन्तरमज्ञाननिवर्तकाधिष्ठानब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारात्मकबाधारपूर्व ज्ञानभाव-**कालेऽपि व्यवहारकालाबाध्यतयाऽस्त्येव व्यावहारिक सत्त्व सर्वेषामनाद्यविद्यामात्रदोषप्रयुक्ताना कार्याणाम् । एकस्यैवानेककाल-स्थायितया प्रस्मिज्ञायमानसमनेकद्रष्ट्रद्रयस च । तथा सति बौद्धक्षिकस्रवादादिनिराकरणपरप्रसमिज्ञामूलकस्थायिसप्रति-पादकसूत्रभाष्यवार्तिकविवरणादिश्रन्थानामक्केशेनोपपत्ति । एव यदा यत्पुरुषीयेन्द्रिय यद्विषयसप्रयोगजवृत्त्या विषयाव-च्छिन्नचैतन्यावरणभङ्गो विषये चैतन्यप्रतिबिम्बो विषयचैतत्सबन्धाभिव्यक्तिर्वा तदा सविषयस्तत्प्ररुषन्नानस्य कर्म नान्यदा नान्यस्य नान्यः इति प्रतिकर्मव्यवस्थाया अप्यक्तेशेनोपपत्ति । ज्ञानात्पूर्वमिन्द्रियसप्रयोगकाळे विषयस्य सत्त्वात् । एव परप्रत्या-यनार्थं शब्दप्रयोगे तृत्यर्थं भोजने भूमार्थं वन्ह्यानयने प्रवृत्तिरप्युपपद्यत एव । तत्तकार्याणा तत्तत्कारणसदृकृताज्ञानपरिणाः मलोपगमात् । एव व्यवहारकाले कार्यस्य सत्त्वेऽपि स्वसबनिधतया प्रतिपन्ने पारमार्थिकसत्त्वेनामावस्य सत्त्वान्मिथ्यात्व शुक्ति-रूप्यवत् तच तद्दष्टान्तेन दर्यलात्परिच्छिन्नलात् जडलाचानुमेय तत्रास्ति । दग्दर्यसबन्धान्यथानुपपत्त्यादिरनुकूळतर्कस्तत्र श्रुतयश्च 'नेह नानास्ति किंचन' 'वाचारम्भण'मिलाधतोन्यदार्तमिलाधा मीमासावधारिततात्पर्यवलाऽनुप्राहिका खत.प्रमा-णभूता॰ सन्ति नातो निर्मूला प्रतिष्ठितानुमानैरतीन्द्रियकालादिघटितत्रिकालाबाध्यलक्पिमध्यालविरोधिपारमार्थिकसत्त्वामा-हिभिरप्रमाणसार्वजनीनचन्द्रवितस्तिपरिमाणप्राहित्रसक्षसाजासग्रहीतात्रामाण्यैर्घटादिसत्त्वप्राहिप्रसक्षे यागस्तर्गादिसत्त्वतात्पर्य-प्रतियोगिप्रसत्त्रयादिमुखेन द्वैताभावोपलक्षितब्रह्मप्रतिपादकश्चितशेषभूतैरन्त करणशुद्धिहेतुसुकृतिविधानदुष्कृतिवर्ज-नार्थतया कृतार्थै रश्वमेधेन यजेते 'त्यादिश्चतिभिश्व बाध्यत्व मिथ्यालातुमानस्येति ब्रह्मण पारमार्थिक सत्त्व प्रपन्नस्य व्यावहारिक तत् । तृतीयमप्यस्ति सत्त्व प्रातीतिक प्रतीतिमात्रजीविताना खप्रमायाकाचकामळावागन्तुकवोषसादश्यदर्शनाद्यद्वोधितपूर्व-दृष्टसस्कारादिसहकृत्युक्तिः विद्यापरिणामभूताना स्वाप्तैन्द्रजालिकवस्तुयुक्तिरजतादीना नच तत्र ख्यातिमात्रमे-बास्तु प्रवृत्तिभयकपरेत पातसुखदु खादेस्तावताप्युपपत्तेविषयस्यापूर्वस्य कल्पनाया मानाभाव इति वाच्यम् । एव सति खदभिमतसद्धटादिज्ञानस्थलेऽपि हि ज्ञानमात्रमेवाखु तावतैव प्रवृत्त्याद्युपपते । प्रवृत्त्यादिकमपि न वखु । तज्ज्ञानेनैव तब-वहारोपपतिरिति बौद्धमतप्रवेशापते । अथ ज्ञानमात्राभ्युपगमे तस्य खतो निराकारतया वस्तुभूतमेदकधर्मग्रून्यतया सर्व-ज्ञानत सर्वेत्र गृत्यायापत्तिरित्यभ्यपयो विषय । नच विषयितैवासु ज्ञानधर्मभूता ज्ञानमेदिकेति वाच्यम् । घटमह जाना-मीलायनुभवे कमीभूतविषयज्ञानिकयातिरेकेण परस्परतत्तज्ज्ञानव्यावृत्तविषयिलखरूपाप्रतिभासनात् । नच घटादिरेवाख ज्ञानधर्मो ज्ञानमेदक इति वाच्यम् । तथा सति बाह्यलस्थौल्यायवमासबाधापत्तेः । नच स्थौल्यायवमासो अम इति वाच्यम् । क्विदप्यप्रसिद्धस्य भ्रमादर्शनात् । नच पूर्वपूर्वभ्रमप्रसिद्धस्योत्तरोत्तरभ्रमेऽवभासः इति वाच्यम् । अनवस्थापातात् । नचाना-दिलाददोष इति वाच्यम् । स्थूलबहिर्वस्लभ्यूपगमेनोपपत्तिसभवेऽन्यथातुपपत्तिप्रमापितलामावेनाप्रामाणिकतयाऽनव-स्थाया दोषलावर्यभावात् । नच विषयसद्भावेऽपि सयोगेन कम्बलवान् पुरुष पुरुषवत्कम्बलमिति ज्ञानयो समानविषयकयो-र्भेदाय विषयितावैलक्षण्यस्य प्रकारितालादेरावस्यकतया तेन विलक्षण विषयिलमेवास्त मेदकमिति वाच्यम् । प्रकारिलन विशेष्यिलादेरुमयोर्ज्ञानयोः समानलेन भेदकलासमवाश्विकपकतया विषयविशेषविशेषितस्य प्रकारिलादेभेदकलसम्बेऽप्य-पजीव्यतया विषयावर्यभावात् । विषयविनाकृतप्रकारिलादिगतवैलक्षण्यस्यानुभवेनाविषयीकरणात्त्रथाभूत हि तज्ज्ञानवैल-क्षण्यान्यथातुपपत्या कल्पमेव स्यात् । सा च तादशबैलक्षण्यसमानाधिकरण ज्ञानगतमेव बैलक्षण्य कल्पयेतत्र स्थोच्याखवमान साजपपत्यादिरुक्त एवेति चेत्र । एतावतापि तवाभिमतासिद्धे । घटपटनीलपीतजन्मोत्पत्त्यादिकं हि सर्वे जगसेकमेवास्त तत्तिविषयं निरूपित प्रकारिलादिभिर्शान मेदस्य संभवातः । अनुपप्यमानकानवैरुक्षण्यसेव विषयसामकत्वेव तसीक घटाविभिन

रप्युपपत्ते । नचाय घट इदानीमुत्पन्नोऽय घट इदानी विनष्ट इति प्रतीतिविषयघटयोर्नेकलसभव एकदैकस्पोत्पादविना-शयोरसभवादिति वाच्यम् । ज्ञानमेदस्य घटायैक्येऽपि तत्तद्विषयनिरूपितावच्छेयावच्छेदकभावापन्नप्रकारिलविशेष्यिलाभ्या भिन्नाभ्यामेव सभवात् । उत्पत्तिविनाशिविष्राष्ट्रघटा+युपगम एवैकलस्य विरोधात्तदन+युपगमात् । एव नीलो घट पीतो घट इस्त्रापि नीलपीतादि विशिष्टघटस्यानभ्यपगमादेकस्वाविरोधान्नहि तस्य तत्राभावे तस्य तत्र न प्रस्य इति नियम । ग्रुङ स्फटिक इतिवहक्त स्फटिक इति प्रत्ययदर्शनात् । नचैव विशिष्ठप्रत्ययमात्रस्याप्रामाण्यप्रसङ्ग इति वाच्यम् । सविकल्पक मात्रस्य बौद्धैस्तयालाङ्गीकारात् । तस्मालाचवेनानुपपद्यमानज्ञानवैलक्षण्यमपहाय ज्ञानस्यैव विषयसाधकल वाच्यम् । एव सत्यकामेनापि येन रूपेण यद्वस्त्वसर्ष्ट्रवया यज्ज्ञानेन विषयीकियते तत्तथैवाभ्युपेयमिति विषयपक्षपातित्व ज्ञानस्वभावतया मन्तव्यम् । तथा सति तत्तत्कालदेशोत्पत्तिविनाशादिसस्रष्टतया प्रतीयमान घटादिक तथैवा+युपेयम् । नहि तस्यैकलसभव । एव च भवद्भिमतानेकघटपटनीलपीतोत्पत्तिविनाशादिसिद्धिवन्मद्भिमतस्यापि शुक्तयात्मकेदसस्रष्टरजतस्य सिद्धि । इद रजतमिति ज्ञानेन तथैव रजतस्य विषयीकरणात् । नचैव तत्तत्क्षणविश्विष्टतया घटस्य विषयले घटानन्समिति वाच्यम्। प्रसमिज्ञानुरोधेन पूर्वापरकालसम्हरसैकस्य सिद्धौ तत्तत्क्षणसबन्धस्याविरुद्धतया विषयमेदकलामावात् । विरुद्धदेशकाल धर्मसबन्धस्येत्र प्रतीतस्य सेद्कलात् । विरोधश्च विषययोरेकज्ञानकालेऽपरज्ञानानुत्पत्त्यावधारणीय । तत्र भावाभावौ स्रतो विरुद्धावन्ये च तन्नियतलेन गृहीतास्तादशा । वस्तुतस्तु विषयमेदेनैव ज्ञानमेदे सिद्धे तत्तत्क्षणोपलक्षितघटविषयकतत्तत्क्षण विविष्टिघटविष्यकज्ञानयोर्भेदो वैलक्षण्य न स्यात् । यदि विशिष्टस्य मेदो न स्यात् क्षणघटतत्सवन्धानामुभयत्र विषय-लसाम्यादित्यावस्यक एव विश्विष्टमेद । नच विशिष्टस्य प्रकारले विशेषणस्य तदवच्छेदकलसुपलक्षितस्य प्रकारले विशेष-णस्य तत्र प्रकारतामात्र न तु तद्वच्छेदकलमिति तिचिरूपकलतदभावौ ज्ञानयोर्भेदकाविति विचिष्टमेदो न मन्तव्य इति वाच्यम् । विषयतावैलक्षणस्य सेदकलानभ्युपगमात् । साकारवादापते । नच विषयमनपेक्ष्य विलक्षणविषयित्रस्य मेदकलाखीकाराम् साकारवादापितिरितिवाच्यम् । विषयस्य मेदकताया ऋप्ततया ठाघवेन सर्वत्र तस्यैव तथालौचित्यात् । अर्धजरतीयलस्यान्याय्यलात् । अनुभवागोचरविषयितावैलक्षण्यस्य विषयैक्येऽप्यभ्यपगमे तत्रारोपितपद विषयवैलक्षण्यानपेक्ष-विषयितावैलक्षण्ये ज्ञानवैलक्षण्यप्रयोजकल सर्वत्र प्रस्त विषयवैलक्षण्य पुनरुनमूलयेदित्यावस्यक एव विचिष्टमेद । नच विशिष्टाधिकरणलस्य केवलाधिकरणलातिरिक्तस्य स्वीकारात्तदेव ज्ञानमेदक भविष्यतीति वाच्यम् । अनुभवानारूढविशिष्टा-धिकरणलस्य विषयल तस्य केवलाधिकरणलमेदस्तस्य ज्ञानमेदकल चेति त्रितयकल्पनापेक्षया विषयलेन मेदकलेन च क्कप्तस्य विश्विष्टस्य मेद्मात्रकल्पनाया न्याय्यलात् । पश्चादापतितस्य विश्विष्टानन्स्यतत्प्रागभावध्वसाद्यानन्स्यगौरवस्य फलमुखलेनादोषलात् । धर्मिमेदधर्माखन्तामावयो समनियतामावाना चैक्यस्येव विशेषणविशेष्यध्वसप्रागमावानामेव विशिष्टध्वंसप्रागभावह्रपत्तस्य यथासभवमभ्युपगमात् । विशेषणादिष्वसस्यैव विशिष्टप्रतियोगिकत्वाभ्युपगमाद्वा ध्वसादिगौर-वानवकाशात् । विशिष्टानन्त्रस्य तद्धिकरणलानन्त्रेन साम्यात् । ननु ज्ञानस्यासतिबाधक एव विषयसाधकलेन नेद रजतिमति बायसत्त्वादिद रजतमिति ज्ञानस्य नेद सस्प्रविषयसाधकलामिति चेन्न । घटादिविषयेष्वपि न्यायनिर्णाततात्पर्यवत् 'नेह नानास्ति किंचने 'खादिश्रतिसत्तर्किमिथ्यालाज्ञमानादिप्रखयप्रभवसम्बारादिसहकृततत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यचरमाद्वितीयब्रह्मसाक्षात्कारस्य बाधकस्य सत्त्वात् । यावन्न बाधोदयस्तावज्ज्ञानस्य विषयसाधकतया उभयत्र समानलात् । इयास्तु विशेष –शुक्तिरजतस्थले व्यवहारकाल एव बाधेन तस्य व्यावहारिकसलापहार । प्रतीतिकाले बाधाभावात् प्रातीतिकसत्त्वानपहारश्च । घटादिस्थले व्यवहारकाले बाधाभावान व्यावहारिकसत्त्वापहार । पारमार्थिकसत्त्वाभावश्वोभयत्रापि समान । वस्तुतस्तु सयोगादिषु क्कप्तसबन्धेषु समानदेशकालवस्तुद्वयसबन्धलस्य दर्शनात् कल्पनायाश्व क्रुप्तानुसारिलात् । प्रागमावध्वसादिभि प्रतियोगिनः सबन्धसापि पक्षसमलाद्यवितविप्रकृष्टातीतानागतविषयैर्ज्ञानस्य सबन्धो ह्यकिल्पतो वक्तुमशक्य इति विलक्षणविषयित्वा-धीना ज्ञानविषयसबन्धलेनाभिमतानाभेवाभावात्तस्य वैलक्षण्यप्रयोजकल दूरापेतमेवेति यथा ज्ञानसिद्धविषयस्यैव तथालस्य बाच्यतया श्चिक्तरूप्यविश्विष्टपदार्थादिरभ्युपेय एव भवति । अथ किं ज्ञानज्ञेययोर्नास्स्रेव सबन्ध इति चेत्को ब्रुते नास्तीति अस्त्याध्यासिकं तादातम्य सर्वेषा वस्तूना परमार्थसद्भूपे व्यापके ज्ञानात्मन्येकस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मण्यधिष्ठानेऽज्ञानेनाध्यासातः। सन् घट इलादिप्रलयात् सर्वेषा ज्ञानसमानदेशकाललेन तादात्म्यस्य तत्सबन्धले विरोधविरहात् । तदेव च विषयल अकारतालादिकमपि ति विक निर्वक्त शक्यम् । तथाहि विशेष्यतादात्म्यापन्ने ज्ञाने विशेषणतादात्म्याविच्छन्नसर्सर्गतादात्म्यो-पगमेन भन्नावरणचिन्निष्ठविशेषणसंसर्गतादात्म्यावच्छेदकलं विशेष्यतादात्म्यनिष्ठ विशेष्यताल तादशावच्छेदकलनिरूपकल स्सर्गतात्व तादृशनिरूपकतावच्छेदकत्व प्रकारतात्वमित्यायन्यद्ण्यूद्यमधिक मिथ्यात्वनिरूक्तिचन्द्रिकाया द्रष्टव्यमेव चेद्म-विच्छिके चिति रजततत्तादातम्याभावे रजतस्यानुभूयमानमिदपदार्थे प्रकारल न स्यादिति शक्तिरजतमावश्यकमेन । नच धटारीना सत्तादातम्य पारमार्थिकमेव कुतोनाङ्गीकियत इति वाच्यम् । घटादीना हि सत्त्व खामाविकं चेन्नहि भावस्य कदा-विद्पि खभावराहित्यसम्भव । नहि कदाचिदपि भवत्यतुष्णो विद्वरशीत जलमिति जन्मन प्राङ् नाशादुत्तरमि सत्त्वं स्याचाप्यसत्त्वमपि तेषा खाभाविको धर्मो जन्मोत्तरमपि सद्भावो न स्यात्। एवमसत्त्वे हेयल न स्यात् । नहासमृहद्भादि

प्रतीयते । नचाप्रत्यये शशराज्ञमसन्नराङ्ग नास्ति गगनकुसुमवदिदामित्यादे कागतिरिति वाच्यम् । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इति योगसृत्रोक्तविकल्परृत्तिवेद्यलमेव हि तस्य ततस्तन्मूलकात्सरकाराद्वा शब्दप्रयोग । शब्दात्सेति यदावयवशक्तया शशादे राष्ट्रादेश्वोपस्थितौ शशीयलादिना राष्ट्रादे प्रत्ययस्तदा श्रम एव स । यदा लखण्डविषयिणी निर्विकल्परूपा वृत्ति तदा सा विकल्पात्मिकेति तद्विषयलेऽपि प्रतीतलाभावात् । यदि विकल्पवृत्तिरपि ज्ञानविशेष एव तदा ह्यसत्त्वे विकल्पान्य-ज्ञानाविषयत्वमापाद्य भवति च घटशुक्तिरूप्यादिक तदन्य वाञ्चषादिविषय इति एतेनासत्ख्यातिरेव घटादीनामित्यपि निरस्तम् । तथाले चासुषादिल न स्यात् । न स्याच सत्त्वेन प्रतीति । नृशृङ्गमस्तीत्यादि तु शृङ्गे नृसम्बन्धभ्रमद्शाया गवादौ वा नृपदादिशक्तिश्रमवतामेव भवतीत्यन्यत्र प्रपश्चितम् । किचासत्त्व कदा तस्य वाच्यम् । जन्मोत्तरः चेतः सद्धावादेवासभवः । तस्य तत्प्राक् खर्येवाभावेन कुत्रासत्त्व स्यात् । नच सत्त्वासत्त्वेन भावस्य खभावभृते धमौ कित् कारणव्यापारायत्त सत्त्व तदभावनाशकव्यापारयोरधीनमसलमिति वाच्यम् । तौ धर्मौ खीयौ विधातु कालत्रये दण्डायमानो यदि भाव स्यात्ष्ठत कारणव्यापारेण कुतो वाऽसत्त्व तस्य स्यात् । यदि न दण्डायमानो भावो भावासत्त्वयोरेकदाऽसतो परस्परानाकलनैकस्वभा-वयोस्तदा कुतो धर्मिधर्मभाव । अथास्यासत्त्व नाम न किचिद्धर्मभूत वस्तु स्त्रीकुर्म किंतु कारणव्यापारात्प्राङ् नाशकानन्तर च स एव न भवतीति ब्रम इति चेन्न । यो हि कारणव्यापारात्प्राक् खीकृतो घटादेरभाव स प्रतियोगिघटितस्बरूप उत तदघटि-तस्वरूप । तद्घटितस्वरूपश्चेत्तेन सबद्ध उतासबद्ध । सबद्धोऽपि चेदन्यतरस्यान्यतर स्वभावभतोऽस्वभावभतो वा । नाग्य । तद्घटितत्वरूपस्य तस्य सत्त्वे तद्घटकस्यासत्त्वमन् भवविरुद्ध ह्यापतेत् । आत्मैव हि तस्य स । न द्वितीय । तद्घटितस्य ततोऽखन्त भिन्नस्य तेनासबन्धस्य तस्य सलेऽपि प्राक्षाछे प्रतियोगिन कि तेन स्यात्। यदि स्याद्ण्डादीनामपि स्यात्। अविशेषात् । अथ प्रतियोगिना सबद्ध स इति चेन्न । एककाले ह्यविद्यमानयोस्तयोर्वास्तवसबन्धसासभवान विद्येते सबन्धिनावथ च सबन्ध इति हि दृष्टविरुद्धम् । ऋतेषु सयोगादिसबन्धेषु सबन्धिनोरेकदा सत्त्वनियमग्रहात्। नच विषयखस-बन्धस्थले दृष्ट सुवन्धिनोरेकदा ह्यसत्त्वमिति वाच्यम् । तत्राप्यत एव दोषात्कल्पितस्य तादात्म्यस्य विषयलकपलोपगमात् वास्तविकलासभवात् । किंचालन्तभिन्नस्य तस्य प्रतियोगिलमेकदैकदेशासत्त्वाविशेषेऽपि घटस्यैव न पटस्येति नियामकमपि हि दुर्छभम् । लामे वा तस्यैव सबन्वलौचित्यात् । तत्रापि नियामकपर्यन्योगस्य तादवस्थ्याच । तस्मानास्वाभाविक सवन्ध । नाप्यस्वभावभूतोऽन्यतरस्यान्यतर इति स्वभावेन सबन्धो वाच्य । स्वाभाविके च सबन्धेऽभ्यूपगम्यमाने स सबन्व तादात्म्यरूप एव वाच्यो नियामकान्तरानपेक्षस्यान्यादशस्य दुर्वचलात् । तथा सित तादात्म्यापन्नयोर्द्वयोरन्यतरस्यान्यतरस्वमा-वलमावस्यकम् । तत्राभावस्य भावस्यभावसे भावाना सर्वदा सत्त्वापत्त्या निखलापत्ति । भावस्याभावस्वभावसे सर्वभावाना तुच्छलेन जगच्छुन्यतापत्ति । तसाद्भावाना सत्यनिर्वचनीयविचित्राविद्यापरिणामाना कल्पितलेनाधिष्ठानौपाधिकमेव सत्त्वमसत्त्वमि प्रसक्षादिगृहीततया तुन्छनृगृङ्गादिव्यावृत्तमभावेनानिर्वचनीयेनाविद्याकिरततया परिहृतसकलदोषेणानिर्व-चनीयप्रतियोगिलसबन्धेन सबद्धलमेवेलभिप्रायकमेव द्वितीयाध्यायप्रथमपादस्थ'तदनन्यले'लादिसूत्रभामलामथैष प्रतिषेधो निरुच्यतामित्यादिनोक्तमिति । सदसन्त्र्यामनिर्वाच्याना तेषा पारमार्थिकसत्तादात्म्यासभवादाध्यासिकलाङ्गीकारात् । एव खसबन्धितया प्रतीयमाने सर्वेषा 'नेह नाने'तिश्रला हि खहपेणाभावबोधनात् सद्रपलासभवेनाध्यासिकसत्तादात्म्याङ्गीकार । वच सर्वत्रैव सर्वेषा खरूपेणैवाभावे कारणलासभवेन स्वित्रयाव्याघातादयो दोषा इति वाच्यम् । कारणतावच्छेदककोटौ सत्त्वाप्रवेशेनासत्त्वेऽपि कारणलाव्याघातात् । कारणतावच्छेदकदण्डलादेस्तदवच्छेदकसयोगादेर्दण्डसमशीलस्याभ्यपगमात् । नच सत्त्वाभावे स्वसवनिधन्यप्यभावे कोऽय दण्डादीनासभ्यपगमो नामेति वाच्यम् । दण्ड सन् दण्डोऽत्रास्ति कारण दण्डाद्वटो भवति घटोऽत्रास्ति कार्यं घटेन जलमाहरामीत्यादिप्रतीतिरेवाभ्यपगम । सैव च विषयसिद्धिरूपेति दण्ड कारण कारणल घट कार्य कार्यत्व जलाहरणादि सिद्ध एव भवति । एव ग्रुक्तिरूप्यस्यापीद रजतमित्यस्ति प्रतीति सिद्धिरभ्युपगमश्रेति तदिप सिद्धं भवतीति सत्त्वे बाधकाभावे सत्त्रयापि सिद्ध स्थात् । सचास्खेव प्रदर्शित इति न सद्रूपतया सिद्धति । नच सत्त्वासिद्धौ कथ वस्त्रसिद्धिरिति वाच्यम् । निह सत्त्व घटादिश्वैक येन सत्त्वासिद्धौ तदसिद्धि स्यात् । नच खरूपेणैव दण्डादीनामभावे खरूपेण कथ तदवस्थानमिति वाच्यम् । अभावस्य भूतलाद्युपहितपरमार्थसदिषष्ठानरूपतया पारमार्थिकलात् । दण्डादेर-विद्यया करिपतलात् । नहि तादश तदुभयमेकत्र विरुद्धम् । यदि व्यवहारकाछे तादशाभावप्रतीति स्यात् न स्यात्तदा दण्डा-दिविश्रमो नच तदस्ति । शून्यतावादिमाध्यमिकमते अमस्य सद्धिष्ठानकस्यान स्यूपगमेन सत्त्वेन प्रतीयमानलस्य दण्ड-घटादिषु सर्वेष्वभावात् । सर्वेषा गगनकुसुमादितुल्यतया तुच्छलम् । वेदान्तनये च बाधातपूर्वं सर्वेषा सन्घट सन्पट इत्यादिसद्धिष्ठानकभ्रमात्मकप्रत्ययात्सत्त्वेन प्रतीयमानलादतुच्छलमिति विशेष । सत्त्वाभावे तु न विशेषो मतयोरस्तीति । एव नयायिकादिभिर्यदात्कारण कार्यं गुणिकयादिविशिष्टमुपेयतेऽस्माभिरिप तत्तथैवा+युपेयते । सतोऽपि गगनादेरुत्पत्त्यभावा-काशाभावाचीत्पत्त्यादिमत्त्वे सत्त्वस्याप्रयोजकतया खरूपविशेषस्यैव तथालस्य वाच्यतया तस्य मयाप्यभ्यपगमेन सत्त्वाभावेऽपि दण्डघटादीनामुत्पत्त्यादिमत्त्वमूरीकर्तुं शक्यत इति । तेषामिवास्माकमपि सर्वेव्यवहारोपपत्तिने तत्र वैलक्षण्य कितु बाधस्य सहढलादस्माभिस्तेषा पारमाथिकसत्त्व नाभ्युपेयते । तैस्त श्रुतियुत्तयादिसम्यगालोचनरहितैर्बोधामहणेन यथाप्रतीतिस्वरूप-भ० गी० १०४

वत्सत्त्वमप्यभ्युपेयत इति नास्ति वैलक्षण्यमिति । अथेद रजतमित्यादिस्थले धर्मीन्द्रियसन्निकर्षादिदन्लेन ग्रुक्तिप्रत्यक्ष दोष-रूपप्रतिबन्धकाच्छुक्तित्वेनाप्रत्यक्ष साद्दयदर्शनोद्धद्धसस्काराद्रजतस्यृतिश्वेति ज्ञानद्वयमेव वर्तते, विशिष्टज्ञानकारणत्वेनावदय-कलात् । विश्विष्टज्ञानाकल्पनेन लाघव च । नच सभवत्यपि विश्विष्टज्ञान ज्ञानकारणाना सर्वेषा प्रमायामेव सामर्थ्यावधार-णात् । नहाशक्तार्दिकचिदुत्पत्तुमहिति । नच दुष्टात्तस्मात्तदुत्पत्तिरिति वाच्यम् । दोषस्य कार्यप्रतिरो वकलमेव हि समावो नाशक्ते सामर्थ्या वायकत्व । अन्यथा दुष्टात्कुटजबीजाद्वटोत्पत्तिप्रसङ्गात् । नच विश्विष्टज्ञानसाध्याया पुरोवर्तिनि रजतायिन प्रवृत्तेरनुपपत्तिरिति वाच्यम् । विश्विष्टज्ञानार्थमावरयकस्य पुरोषतिनीष्टरजतादिमेदाप्रहस्य दोषप्रयुक्तस्य धर्मिज्ञानरजतोप-स्थितिसङ्कृतस्य प्रवर्तकला म्युपगमात् । दोषवशाद्रजतत्वेनागृहीते रङ्गत्वेन गृहीते पुरोवर्तिनि कथचिद्रजतसारणे रजतमेदाप्र-हस्य सत्त्वाद्रजताि प्रवृत्त्यापत्तिवारणाय दोषप्रयुक्तिति रजते रजतमेदाप्रहस्य कारणाभावप्रयुक्तत्वेन दोषाप्रयुक्तत्वात् । नच विविष्टज्ञानव्यवहारानापत्तिरिति वाच्यम् । दोषप्रयुक्तज्ञानमेदाप्रहेण तस्यापि सभवादिति अमस्यैवाभावात् छक्तिरजत दूरा-पेतमिति चेन्न । रजत एवेद रजतमिति प्रहे प्रशृति प्रति लाघवेनेदन्लावच्छिन्नविशेष्यकरजतलप्रकारकज्ञानलेन हि कारणल बाच्यम् । रजतमेदश्रहामावत्वेन कारणल एवातिगौरवात् । किपुनक्कतोषवारणाय दोषप्रयुक्तलस्य कारणतावच्छेदकत्वे गौरवातिशये वक्तव्यम् । किच सुषुप्रयादौ प्रयुक्तिवारणाय रजतस्यतिवैशिष्ट्यस्य तथात्वे । नच तत्र दोषप्रयुक्तिखामा-वादेव वारणमिति वाच्यम् । शुक्त्यादौ पुरोवर्तिनि गृहीते साहर्यादङ्गस्मृतौ रजतस्यास्मृतौ च प्रवृत्त्यापत्तिवारणाय ताहश-स्मृतिवैशिष्ट्यस्यावस्य वाच्यत्वात् । एव दोषत्वस्यानगतानतिप्रसक्तस्य दुर्वचतया विशिष्य निवेशे कारणत्वानन्त्यादितगौर-वापितिरिति । नचानन्तिविशिष्टज्ञानतिष्कुसप्रागभावादिकल्पनागौरवादल्पमेवोक्तकारणतागौरविमिति वाच्यम् । कारणलग्रह-समयेऽवच्छेदकोपस्थितेरेवावरयकतया प्रमास्थलगृहीतविशिष्टज्ञानलस्योक्ताभावलस्य चोपस्थितौ कस्यावच्छेदकलमिति चिन्ताया तदानीमनावश्यकतयोक्तानन्त्यगौरवानुपस्थितौ च लाघवेन विशिष्टज्ञानत्वेऽवच्छेदकलप्रहे पश्चादुक्तानन्त्यगौरवस्य गृहीतस्यापि फलमुखत्वेनादोषलात् । कार्यकारणाभावमूलकत्वेन सर्वपदार्थसिद्धेस्तस्योपनीव्यत्वेन तल्लाघवस्यैवाभ्यर्हितलात्। किंच ग्रुको पुरस्थायामिद रजतिमिति गृहीताया रङ्गे च पुरोवर्तिनीद न रजतिमिति गृहीते च रजतिर्थिन श्रुकाविव रङ्गे च प्रवृत्त्यापत्ति । प्रवर्तकसामग्रीसाम्राज्यादतस्तदुद्देश्यकरजतार्थिप्रवृत्तौ दोषप्रयोज्यस्य तद्विशेष्यकरजतमेदप्रहाभावस्य कारणलं वाच्यम् । तथाच प्रमास्थले न ततो निर्वाह । रजतविशेष्यकरजतमेदप्रहस्याप्रसिद्धेरिति विशिष्टबुद्धित्वेनापि कारणलस्या-वश्यकत्या द्विविधकारणलाभ्युपगम । मन्मते च विशिष्टज्ञानत्वेनैकमेव कारणलामिखपि लाघवम् । एव यत्र विद्विमखेव पर्वते विह्नव्याप्यहेत् भ्रमात्पर्वतो विह्नमानिति प्रमानुमिति तत्र परामर्शस्य विशिष्टज्ञानत्वेन कारणत्वे परामर्शस्य भ्रमस्याभ्य-पगमः । तत्र ज्ञानद्वयमभ्यपगम्य मेदाग्रहस्य कारणलाभ्यपगमे तसादेव कारणाद्वहिश्चन्येऽपि पर्वतो विह्नमानित्यन्तिमेतेरेव अमात्मिकाया अभ्युपगम इति श्रमो दुर्वार । यचोक्त कारणाभावाच अम इति तद्यात एव निरस्तम् । दुष्टादिन्द्रियादे प्रमाणादपि हि भ्रम सभवत्थेव । दावदग्धवेत्रबीजात्कदलीकाण्डोत्पत्तिदर्शनात् । एवच विवादाध्यासित प्रत्यय पूरो-वर्तिविशेष्यकरजतलप्रकारक पुरोवर्तिनि रजतार्थिप्रवृत्तिजनकलात् प्रमाबदिखनुमान भ्रमे मानम् । तादशप्रवृत्त्यनुपपत्तिरेव विपक्षबाधिकेति निरपवादो भ्रम इति । अयापि भ्रमस्यान्यथाख्यातिलमेवास्त कृत तत्र रजताभ्युपगमेन । पूर्वगृहीतस्य स्मृतस्य देशान्तरस्थरजतस्योपनयसन्निकर्षेण प्रत्यक्षदृष्टधर्मिणि भानसभवादितिचेन । ज्ञानस्य यथागृहीतवस्तुतिद्धिरूप-ताया पूर्व व्यवस्थापितत्वेन भ्रमस्थले विशिष्टज्ञानावश्यकत्वे ज्ञानेनेदसबद्धरजतस्य गृहीतया तज्ज्ञानस्य तत्सिद्धिरूपतया तस्याभ्यपगमस्य दुर्वारत्वात् । किचोक्तस्थले रजत पश्यामि साक्षात्करोमीत्यादिप्रत्ययादस्ति तत्र रजतप्रत्यक्ष न तद्देशान्त-रस्थरजतभानाभ्युपगम उपपादिषेतुं शक्यते । तत्कारणीभूतस्य रजतचक्षु सिन्नकर्षस्याभावात् । विशेषणविशेष्योभयसिन्न-कर्षों हि विशिष्टसाक्षात्कारहेतु । नच तत्प्रकारकजन्यप्रमासाक्षात्कारं प्रखेव विशेषणलौकिकसन्निकर्षों हेतु । उक्तस्य अमत्वेन तद्विरहेऽपि न क्षति । तत्प्रकारकभ्रमात्मकसाक्षात्कारं च दोषविशेषो हेत्ररित्युक्तस्थले दोषस्य सर्वेन साक्षात्कार-रूपता तस्य साक्षात्कारिलव्यञ्जकविषयताप्रति लौकिकसन्निकर्षवद्दोषविशेषस्यापि प्रयोजकतया तस्यास्तत्र दोषत सद्धावेन रजत साक्षात्कारोमीत्यनुभवोपपत्तिरिति वाच्यम् । लाघवेन तद्विषयकजन्यचाक्षुषप्रत्यक्षप्रति तचक्षु सिन्नकर्षत्वेनैव हेतुलस्य वाच्यलात् । अमलाविच्छन्न प्रत्येव दोषस्यापि लाघवेन कारणलाचोक्तस्थले देशान्तरस्थरजतस्य प्रत्यक्षासभवात् । मन्मते अमस्थले रजतादे प्रत्यक्षलेऽपि तस्य चाध्रुपलानज्ञीकारात् । रजताकारवृत्तेश्रध्रुरजन्यत्वेन तद्वारकचाध्रुपलस्य प्रत्यक्षे विर-हेण चक्षु सन्निकर्षस्य न व्यभिचार । लया तु चाक्षुषलस्पैवाभ्युपगम्यतया सन्निकर्षं विना तदुत्पत्तेरसभव एव । नच चक्षुषा रंजत पश्यामीति कथमिति वाच्यम् । चाक्षुषेदमाकारवृत्तितादात्म्यस्य रजताकारवृत्तावध्यासात् । नचोक्तकार्यकारणभावेन देशान्तरस्थरजतप्रत्यक्षस्य न वारणम् । तेन सह चक्षुष सनन्धात् । सिन्नकर्षस्य लौकिकालौकिकमेदेन द्विविधलात् । लौकिक-सन्निकर्षविरहेऽप्यलैकिकस्य ज्ञानलक्षणस्य सत्त्वादिति वाच्यम् । अलैकिकसन्निकर्षे मानाभावात् । नच तदभावे सुरभि-बन्दनमिति चाक्षुषे सौरभभान न स्यात् । लौकिकस्य चक्षु चयुक्तसमवायरूपस्य सत्त्वेऽपि तस्य चक्षुरयोग्यसौरभप्रस्यका-हेतुलात् । घ्राणस्य लौकिकसिवकर्षस्य दूरस्थेसति चन्दने सौरमेऽभावादिलगला सौरभभानाय सौरभलभानाय वा चक्षुष.

खसंबद्धात्मसमवेतज्ञान विषयता सौरमसौरमलाभ्या सबद्ध सिन्न कर्षरूपमभ्यपेयमेव घटमह जानामीलानुव्यवसाये घट-भानायापि तदभ्युपेयमिति वाच्यम् । सौरभाशे चाध्रुषलाभ्युपगमे सौरभ साक्षात्करोमीति वा प्रत्यक्षयामीति वा सौरम चक्षुषा जानामीति वा सौरभ साक्षात्कृत दृष्ट चक्षुषा ज्ञात प्रत्यक्ष मे सौरभिम्सायनुभव स्यात् तस्य चामावात् सौरमे चक्षु सिनकषेस्य कल्पयितुमशक्यलात् । चक्षुषा चन्दन साक्षात्करोमि जानामीत्याद्यनुभवस्यैव सद्भावात् तस्य चन्दने लौकिकसिन्नकर्षेणैव सभवात्। नचैव सौरभभानस्य का गतिरिति वाच्यम्। उद्बद्धसस्कारेण तद्भानसभवात्। नचैव तज्ज्ञा नस्य सौरभस्यतिलापत्तिरिति वाच्यम् इष्टापत्ते । नच प्रत्यक्षत्नस्मृतिलसाङ्कर्यापत्तिरिति वाच्यम् । द्रव्यगतजातौ कथ-चित्तस्य दोषलेऽपि गुणगतजातौ तस्यादोषलात् । किच साङ्कर्यस्य किमनुगतलस्य बाधकलस्त जातिलस्य । नाय । जाती-तरस्य सङ्कीर्णानुगतधर्मस्य लौकिकालौकिकलादेस्लयाप्यश्लीकारात् । न द्वितीय । जातिल एव प्रमाणाभावात् गौगौरित्या-बनुगताकारप्रखयादेर्गन्थसमवायिकारणता किचिद्धर्माविकाका कारणतालादिखायनमानादेरनगतानतिप्रसक्त वर्ममात्रे प्रमान णलात् । नतु निखले सत्यनेकसमवेतल्ररूपजातिले गौ पृथिवीत्यादिप्रत्यक्षस्य सुतरामप्रमाणलात् इन्द्रियायोग्यपदार्थच-टितलादि तस्य तव पारिमाधिकमात्र हि तत्खिद्यिष्यमात्रज्ञापनीयमास्ता का नो हानि । किच समवखिप न तत ब्रह्मा-तिरिक्तस्य सर्वस्यैवानिस्वस्य व्यवस्थापितत्वात् समवायवस्याभावाच । समवायावगाहिप्रस्ययस्य तादात्म्येनैवोपपाद्यजात् । एव सित यत्र चन्दने सौरभ न गृहीत तत्र सुरभिचन्दनमिति बुद्धश्चन्दनलिङ्गकानुमितिलमेवाभ्युपेयम् । नच पूर्वस्थले सौरम स्मरामीखन्मवस्य सत्त्वेन स्मृतिखोपगमसमवेऽपि सौरभमन्मिनोमीखन्भवाभावानान्मितिखोपगमसमव इति वाच्यम् । यथाहि ध्मदर्शनेन पामराणा वह्नयनुमिताविप विह्ने जानामीखेवानुभवो नातुमिनोमीति व्यक्तकस्य व्याप्तिज्ञानादि-जन्यलप्रहरयाभावात् । धूमज्ञानजन्यलमात्रप्रहेण कथमवगतमिति प्रश्ने वुमेनावगतिमत्यत्तरस्य वूमेन विह्नं जानामीत्यतु-भवसाध्यस्य दर्शनाज्ञानासि तव विहज्ञान कि प्रत्यक्षमुतानुमितिरिति प्रश्ने कानुमितिरिति न ज्ञायतेऽसाभिरित्युत्तरदर्शनात् तथाकल्पनादेवमक्तस्थले सस्कारजन्यलाप्रतिसन्धाने स्मरामीखिप न किंत्र जानामीखेव । तथा व्याप्तिज्ञानजन्यलाप्रति सन्धानेनानुमिनोमीति किंत्र जानामीखेव यत्र तस्त्रतिसन्धान तत्रानुमिनोमीति भवखेव। अतएव कथ जानास्यत्र सौरभ मिति प्रश्ने चन्दनेऽजसम्पलन्य सौरममिदमपि चन्दनमित्यनुमित्या जानामीत्यत्तर परीक्षकाणाम् न कथचिदपि चक्षुषा सौरभ जानामीत्युत्तरमिति । यत्त्वनुव्यवसाये घटभानानुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रसासत्त्य स्यूपगम इत्युक्त तदपि न ज्ञानस्वप्रका-शताया एव व्यवस्थापनात् ज्ञाने च विषयभासकसामय्या सत्त्वात् । एव ज्ञानलक्षणाया प्रत्यासत्तिलेऽनुमितिस्थले विधे-यस्यापि तत एव भानसभवादनुमानस्य प्रमाणान्तरता न स्यात् । नचालौकिकप्रत्यक्षसामध्यपेक्षया अनुमितिसामध्या बल वत्त्वकल्पनान्न तत्रालौकिकप्रत्यक्षसम्भव इति वाच्यम् । दूरत्वदोषात्प्रत्यक्षसामग्रीविघटने स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सञ्चयानन्तर स्थाणुलव्याप्यशाखादिमानयमिति विशेषदर्शने जाते तेनोत्तेजकेन प्रतिबन्धकलापाकृतौ स्थाणुरयमिति प्रत्यक्ष जायते तदु-पपत्तये समानविषयकानुमितिलाविच्छन्नप्रति समानविषयकलैकिकप्रत्यक्षसामग्रीलेन प्रतिबन्धकल वाच्यम् । तद्पेक्षया लाघवेन समानविषयकप्रत्यक्षसामग्रीलेनैव प्रतिबन्धकल वक्तस्चितमिखनुमितिस्थले तस्या सत्त्वेनानुमितेर्द्वर्लभलापत्ते । ज्ञानलक्षणप्रलासत्यनभ्युपगमे प्रलक्षसामम्यभावेनातुमिते समवात् । नचेद रजतमिलत्रापि सुरभिचन्दनमिलत्रेव रज-ताजे स्मृतिलमेवास्त्रित वाच्यम् किं न स्याद्यदि हि रजत साक्षात्करोमीखनुभववाधो न स्यात् । अथ तव मते कथ तदु-पपत्तिरिति चेदित्थम् । तथाहि पुरोवर्तिनि चक्षु सिन्नकृष्टे चक्षुर्द्वारा तत्रान्त करणे प्राप्ते सतीदमविच्छन्नचैतन्यस्यान्त कर-णाविकानप्रमात् वैतन्यस्यैक्येन तदाश्रिता शुक्तिलप्रकारिकाऽविद्यामूलाविद्याशक्तिरूपा तज्जन्या तूलाविद्यापदाभिषेया वा रजताकारेण रजतज्ञानाकारेण चोद्वदरजतसस्कारागन्तकदोषविशेषसहकृता परिणमते । तथा सति रजतरूपविषयाविच्छन्न-चैतन्यस्य तदाकारवृत्यविक्वः वचैतन्यस्य प्रमात्चैतन्यस्य चैक्याद्रजतस्य तज्ज्ञानस्य च प्रसक्षलोपपत्ति । तज्ज्ञानप्रसक्षल हि तदाकारवृत्त्यविक्छन्नचैतन्यस्य तदविक्छन्नचैतन्याभिन्नखमेव तच रजताकारवृत्त्यविक्छन्नचैतन्यस्य रजताविक्छन्नचैतन्ये∙ नामेदादस्त्येव । अत्र चक्षुर्द्वारान्त करणे चन्दनदेशस्थे सति सौरभाकारकृतेरिप तहेशस्थलात्सौरभस्यापि तहेशस्थलात्सौ-रभस्य प्रस्यक्षावापत्ति । तत्तदिन्द्रिययोग्यविषयावच्छिन्नचैतन्यस्य तत्तदिन्द्रियजन्यवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येऽभेदस्य विवक्षणे शक्तिकप्यादिज्ञानस्य प्रत्यक्षता न स्यात् । अन्त करणधर्मसुखादेरि प्रत्यक्षता न स्यात् । तदुभयाकारवृत्तेरिनिदयाजन्यलात् उमगोरिन्द्रियायोग्यलाच । इन्द्रियसाक्ष्यन्यतर्योग्यलस्यान्यतरजन्यवृत्तिलस्य च प्रवेशे ग्रुक्तिरजतादेरन्त करणधर्ममु-बादे साक्षियोग्यलात् । तदाकारष्ट्रतेरिषष्ठानविषया साक्षिजन्यलात् तद्भयप्रसक्षस्यहेऽपि धर्माधर्मादिगोचरशान्दा-दिवृत्तिदशाया वृत्तिद्वारा तस्य साक्षियोग्यलात् तदाकारवृत्ते साक्षिजन्यत्वाच तज्ज्ञानस्य प्रत्यक्षल स्यादिति । तत्तिदिनिद्र-यतत्तत्साक्ष्यन्यतरजन्यतत्त्वाकारवृत्त्यवच्छित्रचैतन्यस्य तत्तिदिन्द्रियकेवलतत्तत्साक्ष्यन्यतरयोग्यतत्तिद्विषयावच्छित्रचैतन्याभि-बात्वं तत्तिद्विषयप्रत्यक्षत्वमिति विवक्षणीयम् । कैवल्य च खयोग्यत्वे प्रमाणवृत्त्यनपेक्षत्वम् । धर्मादिक प्रमाणवृत्तिमपेक्ष्यैव साक्षियोग्यमिति न तस्य केवलसाक्षियोग्यत्वम् । प्रातिभासिकस्य सुखादेश्व स्वाकारवृत्तिमपेक्ष्य साक्षियोग्यत्वेऽपि सा वृतिर्न प्रमाणजन्येति तस्य केवलसाक्षियोग्यत्वमन्त्राहतम् । विषयप्रस्यक्षत्वमि विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य स्वाकारवृत्युपहितप्रमातृ-

चैतन्याभि**न्नत्व तदपि ग्रुक्तिरूप्यस्या**व्याहतम् । रूपाढे प्रत्यक्षतादशाया परिमाणादे प्रत्यश्वतावारणायोपहितान्तम् । अय रजतत्वाविच्छन्नोत्पादिकाया रजतावयवादिघटितसामग्यास्तत्र विरहेण रथ रजतोत्पत्तिरिति चेन्न । व्यानहारिकससगेण रजतत्वाविन्छन्नस्येव रजतावयवादिघटितसामभीकार्यत्वात् । अनुभवसिद्धप्रत्यक्षत्वोपपत्तये रजतोत्पादस्यावश्यकतया व्याव-हारिकत्वप्रवेशे गारवस्यादोषत्वात् । योग्यचक्षु स्युक्तममवायमार्यतायन्छेदककोटौ त्रसरेणोरनुभवसिद्धप्रत्यक्षत्वोपपादम द्रव्यान्यत्वप्रवेशगौरववन् । दोषरजतस्मृतिशुक्तित्वाज्ञानघटितसामम्या रजतोत्पादसभवात्तत्र च रजतत्यस्य प्रातीतिक एव ससर्गे इति व्यावहारिमसर्गेण तस्य रजनन्वावच्छिन्नत्वाभावात् । रजतावयगदिघटितसामम्यभावेऽपि क्लभावात् । नच तत्र रजनत्वस्य व्यावहारिकरजतसामान्यस्यारोप एवास्त् तावतैवेद रजतमित्यामारनिर्वाहान् अल रजतोत्पत्त्येति वाच्यम् । व्यावहारिकरजतत्वस्य सन्निक्षेविरहेण प्रत्यक्षानुपपत्तेस्तदारोपस्य वक्तुमशक्यत्वात् । रजतत्वस्योत्पादस्त्रीकारे प्रत्यक्षोपप-त्तिसभवेऽपि तस्येष्टमायनतावच्छेदकतयाऽगृहीतत्वेन रजतार्थिप्रमृत्तिर्न स्यान् । रजतत्वत्वेन तद्वहसभवेऽपि तेन रूपेणेद रजतमिखत्राप्रतिभासमानतया रजतत्वत्वविशिष्टरजनत्वस्य सदाण्डस्योत्पादाभ्युपगमस्याशक्यत्वादखण्डस्येव रजतत्वस्यो-त्पत्तेर्वाच्यतया तत्र प्रग्रत्यनुपपत्तेरुक्तत्वात् अतो व्यावहारिकरजतधर्मे रजनत्यादिभि सस्ष्रस्य रजनस्योत्पत्तेरभ्युपगन्त-व्यत्वान् । प्रवृत्तौ चेष्टसाधनतावच्छेदकरजतत्वस्य व्यावहारिकप्रातीतिकर्लादासीन्येन तादात्म्यमात्रस्य प्रयोजकत्वात् । तदि-त्यसिद्धे प्रातिभासिके रजतादौ स्वाप्नपदार्थे चोन्पत्तिमतस्तस्य विनाशस्यावश्यकतया समवायिकारणादिनाशस्य तन्नाशकस्या भावात् प्रतीतिनाशे तत्पुरुषस्थान्यस्य च तद्दर्शनायभावात्प्रतीतिनाशकस्यैव तन्नाशकत्वमुपेयत इति यावतप्रतीतिकाल तद्व स्थान भवति । नेद रजतमिय शुक्तिरिति बाधे जाते नष्टे चाज्ञाने तत्सस्कारस्याप्युच्छेद । तदनन्तर मिथ्येव रजतमभादिति जीवन्मुक्ताना प्रपन्नावभास इव बाधितानुवृत्तिरेव युगपदनेऋपुरवाणामिद रजतमिति विभ्रमे जातेऽपीदमविन्छन्नचितिनै-कस्य रजतस्योत्पत्तिरुपादानाज्ञानमेदादेकस्य शुक्तित्वज्ञाने जातेऽप्यन्यस्य तदभावे तथव रजतप्रस्ययाचेति सृष्टिदृष्टिवादेऽपि प्रातिभासिकस्थले दृष्टिसृष्टिरेनोपेयत इति । अपरश्चोत्तमाधिकारिणप्रति दृशितो दृष्टिसृष्टिवाद सन्वानतिशुद्धान्त करणैर्दुबीध । सच सिद्धे प्रातीतिके शुक्तिरजतादौ स्वाप्तप्रपश्चे च बाधात्पूर्वं सत्तया प्रतीयमानलेन तुच्छविलक्षणे वियदादिप्रपञ्चानामि तथात्वमेवोचितम् । तथा सित यथा शुक्तिरजतादीना खकारणाद्रजतावयवादित उत्पत्त्यनन्तर न दृष्टि प्रतीति । कितु शुक्ति त्वप्रकारकाज्ञानात्खाकारवृत्तौ जाताया तदवच्छिन्नचिद्रूपदृष्टौ सल्या सृष्टिरुत्पत्तिस्तयेव व्यावद्दारिमलेन सप्रतिपन्नाना प्रपन्ना-नामि खखकारणादुः पत्ती सत्यामुत्तरकालेन दृष्टिरि त्वद्विनीयब्रह्माज्ञानात् खाकारत्रत्तो सत्यामुत्पित्तरज्ञाततादशाया स्थिता मानाभावात् । एवच खज्ञानव्याप्यल खीयाज्ञानाभावव्याप्यल वा दृष्टिसृष्टिरिति पर्यवसन्नम् । व्याप्यव्यापकभाव कालिके न बोध्य । नच श्रमपूर्वं शुक्तित्वप्रहे श्रमस्यासभव । तद्यहे शुक्तेरेवाभावात्कस्याज्ञानसुपादान रजतस्य स्यादिति वाच्यम् । श्चित्त्वासत्त्वेऽपि तदज्ञानसत्त्वे बाधकाभावात् तज्ज्ञानेनैव तदज्ञानस्य विरोधात् । अय यादश घटमालोच्य निमील्याक्षिणी स्थितस्य कियत्कालानन्तर चक्षुरुन्मीलने तादशघटोपलब्धी सोऽय घट इति प्रत्यभिज्ञापूर्वापरदर्शनगोचरत्येक्ये प्रमाणीभूता मध्ये चादर्शनकालेऽपि स्थितिं साधयति निह मध्ये विनाशे तादशेक्य सभवति । नच दीपप्रत्यभिज्ञाया पारिमाणमेदादिग्रह इव किमपि बाधकमस्तीति चेन्न । खज्ञानकाळे घटवत् प्रत्यभिज्ञानकाळ ऐक्यस्य जननात् । ततोऽन्यादश ऐक्ये तस्या अप्रमा-णत्वात् । तत्स्थानात् पूर्वदष्टघटमपनीय तत्सुसदशघटान्तरस्य तत्रावस्थानेऽपि तादशप्रस्थिभज्ञानात्तस्या ऐक्ये प्रमाणत्वे तयो-रप्येक्य सिख्यापत्ते । नचापनेतृवाक्येन मेद्प्रहात्प्रलभिज्ञाने ऽप्रामाण्यप्रहे प्रातीति रुखेक्यस्य वाधान्न तत्रैक्यम् । यत्रतु न मेदमह प्रत्युत मध्येऽपि द्रष्टु पुरुषान्तरस्य वाक्यादेक्यप्रतीतिरेव तत्रोक्तप्रसमिज्ञानात् भवस्येवैक्यसिद्धिरिति वाच्यम् । क्कचिदपनयनस्थले केनचित्पुर्षेण सोऽय घट इत्युक्ते परस्याय प्रतारयतीति वाक्यात्प्रतारकत्वप्रहे त्वदुक्तस्थलेऽपि प्रतार-कत्वसदेहेनाप्रामाण्यसशयसभवादित्यप्रमात्वेन गृहीतजातीयत्वात्कचित्कचित्प्रतारकत्वसदेहपारम्पर्येणाप्रामाण्यप्रहात् सर्वेत्रै-वाप्रामाण्यशङ्काकवलितत्वस्य प्रसिभाया सभवेन तस्या ऐक्यस्यासायकत्व उक्तकमेण स्थैर्यस्यासिद्धे । अतएव कुलालेन निर्मितो मया क्रीतो दृष्टश्च चैत्रेण यो दृष्टो मयापि स एवेत्यादिप्रत्ययादिप न दृष्टिसृष्टिस्तत्र हि प्रतिपुरुष प्रतिज्ञान च विषय-मेदेनोक्तप्रतीतेरसभव स्मादिति निरस्तमुक्तप्रतीतेरिप अमत्वात् । मन्दालोके रज्जौ युगपदनेकपुरुषाणा सर्पश्रमे पलायमा-नाना सवादेन सर्वपुरुषीयसपैंक्यप्रत्ययवन्नहि प्रातिभासिकस्य तत्तत्सपेस्य कथिचदैक्य सभवतीति । नचोक्तरीत्या प्रामाण्य-संशये प्रवृत्त्यादिव्याघात इति वाच्यम् । अप्रामाण्यसशयेऽपि सकम्पप्रवृत्तिसभवात् । यावदप्रामाण्यशङ्कावतरेत्तत्प्रागपि प्रकृते सभवाच । नहीव वस्तुसिद्धौ गति हदो विह्नमानित्यत्राप्रामाण्यप्रहात्पूर्वं ततो विह्नसिद्धि स्यात् । नचंव किमिप न सिच्चेत् । सर्वेत्रैवमप्रामाण्यशङ्कासौलभ्यादिति वाच्यम् । ब्रह्म हि खप्रकाशमेव । तत्राप्रामाण्यशङ्कापिशाची न किमपि कर्तुं मीष्टे । अन्यस्य सर्वस्यासिद्धिर्मदिममतैव । यथायथा ह्यनुपपत्तिस्तथातथाऽघटितघटनापटीयस्त्ववनमायाप्रभवत्वेन प्रप-श्वस्थानिर्वाच्यतैव सुदृढा स्थादिति । अथ दण्डचकादिव्यापारान्सद कुलालगृहे भूयो घटोत्पत्तिरूपलब्बा । तादशव्यापाराय-भावे कुविन्दगृहे च घटानुत्पत्तिरिति मृद्दण्डादिकारणकत्वनिर्णये सति प्रातीतिकल दुर्घटम् । नहि मृदादीना स्थायिलं विना तदुपपद्यते । नापि मृदादिजन्यस्य घटस्य प्रतीतिनाशेन नाशो युक्त एवमुक्तव्यापारात्प्राक् विस्फारिताक्षस्यापि न

घटोपलिब्बिरुत्पत्त्यनन्तरमुपलिब्ब । सापि निमीलिताक्षस्य नेति भयोग्रहात् । घटचक्षः सन्निकर्वजलः घटप्रस्यक्षस्य सिद्धम् । प्रसक्षपूर्वसत्त्व साधयतीखतोऽपि न तस्य प्रातीतिकलमेवमुपलभ्य घटजन्म तत्रावस्थितस्य यस्मिन्दण्डपातस्वस्यादर्शन यत्र न तस्य दर्शन दण्डपातात्प्राग् जन्मानन्तरं घटसत्त्व व्यवस्थापयतीत्यतोऽपि न प्रातीतिकत्वम् । एव सौदामिनीसपाते किंचिद्रस्तूपलभ्यानन्तरमपर्यन्नेव तत्तदानयनाय प्रवर्तते प्राप्नोति च तत्सा प्रवृत्ति । प्राप्तिश्च तावत्काल तस्यानवस्थानेन घटत इलातोऽपि न प्रातीतिकलमितिचेन्न । कुलालगृहमुपलब्धमित्युपलब्धिकाले गृहमुत्पन्नमनन्तरं गृहे कुलालोपलब्धौ सोऽप्युत्पन्नो दण्डाद्युपलब्धी दण्डादिस्ततो घटोपलब्धी घट उत्पन्न कार्यकारणभावम्रहे तत्क्षण एव कारणलकार्यले तत्तिद्विश्चिष्ट दण्डा-दिक घटादिक चाज्ञानकाले तत्सत्त्वे मानामावात् । निदर्शन चात्र खप्ने तथा दर्शनेऽपि न स्थायिदण्डादित स्थायिघटा-द्युत्पत्ति अपितु तत्तज्ज्ञानम् । ज्ञानसमकालतुच्छविलक्षणदण्डघटादिश्व । नच स्वप्ने पूर्वोतुभतस्मरणमात्रमपरोक्षावभासातु-भवितरोधात् । अपरोक्षावमासस्यले तत्काले विषयावस्यभावस्य व्यवस्थापनादिति । कारणखादिग्रहस्य प्रातीतिकखाविरो-घिलात् । एव चक्षः सन्निकर्षाज्ञाने तस्यैवाप्रामाणिकलात् ज्ञाने सोऽपि प्रातीतिकस्तत्कारणलाज्ञाने तस्यासिद्धि तज्ज्ञाने तदिप प्रातीतिकमेवेति तस्यापि घटप्रातीतिकलाविरोधिलात् । एव घटप्राथमिकप्रत्ययानन्तर दण्डपातप्रत्ययनाशप्रस्ययादित पूर्व मध्ये यावन्ति घटप्रलक्षाणि तावता प्रातीतिकानामृत्पादादप्रलक्षकाले सत्त्वे मानाभावात् । नाशादेरपि प्रातीतिकलाविरो धिलात् । एव बाधात्पूर्वं प्रातीतिकलानिर्णयेन स्थायिलभ्रमादेव प्रयुत्पपते भ्रमात्प्रवृत्तेर्बहुल दर्शनात् । प्राप्तेश्वेतत्कालीः नघटज्ञानादनन्यलात्तदानी घटान्तरोत्पत्ते मध्ये घटाप्रखयकाले घटसत्त्वे मानाभावादित्युक्तप्रवृत्यादेरपि प्रातिभासिकला-विरोधिलात् । अथ दण्डादिक यदि न घटकारण नच घटचक्ष सयोगादिक तज्ज्ञानकारण तदा कुलालगृह एव न कुविन्द-गृहे तत्तत्काल एव न कालान्तरे घटज्ञानमित्यत्र नियामक दुर्लभ स्यात् । ब्रह्माज्ञानस्य सत्त्वाविशेषादितिचेष । कुलालगृह एव दण्डादिक न कुविन्दगृह इत्यत्र हि ते किं नियामकम् । कुळालस्य दण्डादिसमेलनप्रवृत्ति, कुविन्दस्य तदभाव कुळालस्यैव सा प्रवृत्ति न कविन्दस्येखत्रैव कि नियासकम । इष्टसाधनखज्ञानतदभावौ तत्रैव कि नियासकमेव दण्डादिसामग्री तत्रैव नान्यत्रेत्यादावि नियामकपर्यन्योगपरम्परेति । तद्वारणाय प्रवाहानादिज्ञानग्रभाग्रभकमैसस्कारात्मकभावनादृष्टचकस्यैव शरणीकरणीयतया तस्य लाघवेन विषयेषु कारणलमप्रकल्प्य ज्ञान विना विषयस्य चराज्ञादिकल्पतापत्त्यावस्यके तत्तद्विषय-ज्ञान एव कारणलस्योचितलात् । तस्यैवाविद्यासहकारिण कुलालगृहे तत्तत्काल एव घटज्ञान न कुविन्दगृह इस्रत्र घटस्थि॰ तिकालत्वेन तव सप्रतिपन्नेषु तत्तत्कालेषु तत्तहेशेषु घटज्ञान नान्यत्रेत्यत्रापि च ममापि नियामकलस्याभ्यपेयलात् । नच घटज्ञानत्वेन कार्येखापेक्षया घटत्वेन कार्यत्वे लाघवमिति वाच्यम् । यत्र यत्र हि मया घटज्ञानसूपेयते तत्र तत्र खयाभ्य-पेयत इति घटज्ञानलाविक्छन्न प्रसदृष्टस्य लयापि कारणलिमध्यत एव । कार्यमात्र प्रसदृष्टस्य लया कारणलाभ्यपगमा-दिति गौरवविरहात् । घट प्रखदृष्टस्य लयापि कारणलमभ्युपेयत एव ममापि तदभ्युपेत चेत्तथापि हि गौरव न स्यादेव । घटायनन्तकार्येषु दण्डायनन्तकारणलाकल्पनेन घटचक्षु सयोगतत्कियातत्कारणलायकल्पनेन च ममातिलाघवाच । नच यत्र ममैकघटकल्पन तत्र तव कालपुरुषमेदेनानेकघटकल्पनमिति गौरवमिति वाच्यम् । स्थायिलपक्षेऽनवरतपरिस्पन्दमान-पवनायनन्तपर्माण्वनन्तविभुजीवाकाशादिसयोगकल्पनागौरविचन्ताया तावत्परमाणुकल्पनागौरविचन्ताया चोक्तगौरवस्या-स्यल्पीयस्त्वात् । नच गुणादिज्ञानस्थल उक्तगौरवाभावात्तत्र तव प्रागुक्तगौरवस्यावर्जनीयत्वमिति वाच्यम् । गुणादीना द्रव्य-मुपादान तवेति तस्य गुणाद्यपजीव्यलेन तत्र चिन्तायामुक्तयुक्तिभिस्तस्य सिद्धे प्रातीतिकत्वे गुणस्य स्थायिलासभवेनोकः गौरवस्यादोषलात् । वस्तुतस्तु प्रातीतिकप्रतीत्योरेकसामग्रीप्रभवत्वेन मेदस्य वक्तुमशक्यतया घटतदाकारवृत्त्योरेकतया ह्रपादितदाकारवृत्त्योरप्येकतया वृतेस्खदभिमतज्ञानस्य च समसख्यखात्तत्कारणकल्पनायाश्व समानजात् । स्थायितयापि कपायभ्यपगमेऽनन्तताहशपदार्थकल्पनागौरव हि तवैवातिविपुलम् । नच घट पश्यामीखनुभवेन घटस्य ज्ञानकर्मतयावगाह-भात्खस्य च खकर्मलासभवाद्युक्तमिद्मिति वाच्यम् । स्तोक पचतीत्यादाविवामेदस्यैव द्वितीयया बोधनात तदितिरेकेण ज्ञानकर्मलस्य दुर्वचलात् अन्यस्थलीयकर्मलविलक्षणमेव हि तद्वाच्यम् । तद्विषयलममेदो नेखत्र प्रमाणस्य वक्तमशक्यलात् । प्रत्युतोक्तलाघवसहक्रुतोकातुभवस्यामेद एव प्रमाणलात् । नचैव बौद्धमतात्को विशेषो ज्ञानमात्रस्यैवाभ्यपगमादिति वाच्यम । भाशयानवबोधात । न्यायादिनये यस्य घटस्य दण्डादिसामग्रीजन्यस्य यदा नक्षरादिना ज्ञान स्टिष्टिष्टिपक्षे च वेदान्ति-नामन्त करणनिर्गमनेन तद्भटप्रदेश एव यत्प्रमादुर्शान तस्य घटस्यादद्यादिसहक्रताविद्यया तत्कालमुत्पादितस्य स्वप्रकाशवृत्तिः मपरोक्षां सृष्टिदृष्टिपक्षाभिमता न्यायमतिषद्भानसब्द्धाचारिणीमपळप्य सुखादेरिव खप्रकाशापरोक्षरूपता तदैव त प्रत्येवा-भ्युपेयते सृष्टिदृष्टिपक्षे यावत्काल विरोधिवृत्त्यन्तरानुद्ये तद्वत्तिसत्त्व तावत्काल तादशस्य तस्यैव सत्त्वमिति नैकान्तत क्षणि-कत्वम् । नापि बाह्यस्थलत्वानुभवविरोघ तत्सुक्ष्मावस्थारूपसस्कारस्य सुषुत्यनन्तरं प्रबोधे पुनस्तथैव भानोपपादनायाभ्यप-गमेन न निरन्वयविनाश । सद्धिष्ठिताविद्यापरिणामस्य सद्विवर्तस्याविद्यासहकृतसद्विवर्तमात्रस्य वा तस्याभ्यपगमेन न निर्धिष्ठानभ्रमाङ्गीकार इति बौद्धमताद्वद्दविशेषस्य सद्भावातः। नचैव ज्ञानात्मकस्य तस्य स्थायिलेऽपि न ज्ञातैकसत्त्वनियमभङ्ग इति स्थायिलमेवास्त्रिति वाच्यम् । तथा सति आवत्सत्त्रमेन हि घट जानामीत्यन्तभवापत्ते । सर्वप्ररूप प्रत्येकसीव स्थायिन-

स्तथात्वेनैकस्येवान्येषामपि तदानीं तादशानुभवापत्तेरित्युक्तरीतेरेवाभ्युपेयलात् । अथ ज्ञानस्य चश्चरायजन्यत्वे ज्ञानस्य विष-यस्य वा चाक्षुषत्वादिक न स्यात् । तज्जन्यत्वे चछुरादीन्द्रियस्यापि दृष्टिसृष्टेरेवाभ्युपगन्तव्यतया तज्ज्ञानमावश्यकम् । अन्यथा चक्षुरादीनामभावप्रसङ्गेन तज्जन्यत्व न स्यात् । एव तज्ज्ञानस्याप्यनुमानादिजन्यलाभावेऽनुमितिलादिक न स्यात् । तज्जन्यत्वे तज्ज्ञानमावश्यकमित्यनवस्था । एव शरीरान्त करणादिष्वप्यविद्याजीवेशतद्विभागाविद्याचित्सवन्धभावनादृष्टादिष्वपि प्रसङ्ग इति चेत्र । दृष्टिसृष्टिसिद्धान्तज्ञानिवरहवता देहेन्द्रियान्त करणविषयस्थायिलज्ञानचक्षुरादिकार्यकारणभावभ्रमवासनामूलक-चाश्चुषलादिप्रतीतिमात्रत्वाचाश्चुषत्वादेरवास्तवत्वेन तस्य घटादिज्ञाने चश्चुरादेरकारणतया पूर्वसद्भावानपेक्षणेनावस्य तत्पूर्व दृष्टिसृष्टेरुपगन्तव्यताविरहेणोक्तानवस्थाविरहात् । किच जीवादीना षण्णामनादित्वमेव न तत्र दृष्टिसृष्ट्यभ्युपगम । अविद्या-याश्वानादित्व प्रवाहानाद्यदृष्टभावनादिमदन्त करणविषयस्क्ष्मावस्थाविशिष्टाया एवाभ्युपेयते । येषामैन्द्रियकत्व परैरभ्युपेयते तेषामेव दष्टिस्ष्टेरुपगमादित्यविद्यादौ दष्टिस्टब्यभ्युपगमप्रयुक्तदोषासभवात् । नच स्क्ष्मावस्थाभ्युपगमे साख्यमतप्रवेश । तस्या परमार्थसत्त्वस्य तेनाभ्युपगमात् । अस्माभिस्तदनभ्युपगमात् । तादृशसूक्ष्मावस्थाभिप्रायेणैव बौद्धाभिमतक्षणिकत्व-निरासाय तत्रतत्र स्थायिलोपन्यास । नच तत्र मानाभाव । तत्त्वज्ञान विना कस्याप्यत्यन्तसमुच्छेदासभवेन केनचिद्रूपेण सत्त्वस्यावश्यकत्वात् । एवच चक्षुरादीना जनकत्वेऽपि न क्षति । तेषामतीन्द्रियत्वेन तत्र दृष्टिसृष्टेरनुपगमात् । सयुक्तस्य हि न कारणत्वम् अपितु सयोगोपधायकत्वविद्याष्टस्यति नातिप्रसङ्गो न विषयस्य ज्ञानपूर्वकाले सत्वप्रसङ्ग इति । अत्र जीवब्रह्म विभागस्यापि दृष्टिसृष्ट्यपगमे सुषुप्तौ तदभावेन तद्विनाशे मुक्तस्य पुनरारृतिप्रसङ्ग । एव जीवनद्वौक्यस्य मोक्षस्य दृष्टिसृष्टौ तन्नाशे मोक्षामावप्रसन्न । एव भावनाया दृष्टिसृष्टी सुप्तोत्थितस्य पूर्वदृष्टस्य स्मरण न स्यात् । स्याद्वापूर्वोदृष्टस्यापि । एवम-दृष्टस्यापि दृष्टिसृष्टी कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्ग इत्यादयो दोषा निरस्ता । तेषु दृष्टिसृष्ट्यनभ्युपगमात् । नच दृष्टिसृष्टिपक्षे भ्रमबाधयोरेकविषयकत्वानुपपत्ति । यथाज्ञान सृष्टिखीकारेण भ्रम इदमात्मक बाधे त्वभावसमूछ रजतादिकमिति तयोभिन्न विषयकत्वादिति वाच्यम् । सारूप्यादेव स्वप्नवदुपपत्ते तद्धर्माविच्छन्नशुंदौ तद्धर्माविच्छन्नाभाविनश्चयत्वेन बाधकत्वाभ्युप गमात् । रजतत्वस्यानादे स्वीकारात् । यदा रूप्य नास्तीति बुद्धौ स्रष्टिदृष्टिपक्ष एकरजतविषयिण्या वाधकतावच्छेदकशक्ति-र्यथा ह्यभ्युपेयते तथा दृष्टिसृष्टिपक्षे विभिन्नरजतगोचरायामपि इत्य नास्तीखन्नैव । नतु विभिन्नगोचराया रङ्ग नास्तीखन्न फलबलकल्पाताच्छकोरेव च रजतत्वस्य प्रतिदृष्टिभिन्नत्वेऽपि न क्षति । अथवा नेद रजतमिति बुद्धिरभावस्यैव दृष्टिसृष्टिर्न रजतस्य तदानी तस्येन्द्रियागोचरत्वात् । इन्द्रियगोचर एव हि दृष्टिसृष्टि । कथमन्यथा सस्कारादृष्टादौ न दृष्टिसृष्टि । दृष्टौ सलां स्टिष्टिहिं साक्षात्करोमीलस्यान्यथानुपवत्त्या नहि तत्र रजत साक्षात्करोमीति प्रखय किंत्विद रजतमिलत्रेवेति तदा-नीमेव रजतस्य दृष्टिसृष्टि । तस्य स्मृतौ नेद रजतमिति बुद्धि । स्मृतरजतससृष्टाभावस्यैव सृष्टिरिति समानविषयलमपीति । यदि यथाज्ञान विषयसिद्धिरिखनादिभावातिरिक्ताखिलस्यैव दृष्टिसृष्टिस्तदास्त रजतस्याभावससृष्टस्योक्तप्रतीति सृष्टि परतु विद्यमानविषयानुमितिशाब्दादिस्थळे कथचिद्विशेष्यविशेषणयोविशिष्टस्य वा दृष्टिसृष्टिसभवेऽप्यतीतानागतविषयकानुमिखादि-स्थळे प्रतीतिसमकाळविषयस्य कथ सृष्टि स्यात्तस्यातीतत्वाद्यसभवात् । भस्मादिळिङ्गेनात्र विह्नरासीत् सामगीदर्शनेनात्र भविष्यतीत्यनुमितिहिं जायते तया विषयस्यातीतत्वादेरवगाहनात् । तस्मादतीतादिकाले यस्य दृष्टि(सृष्टि)स्तद्विषयानुमिति-मात्र न विषयसृष्टिरित्युपेयम् । अथवा यथाऽन्यदेशसबद्धतयाऽन्यदेशस्थस्य विषयस्य अमे विचित्रशक्तिमन्माया तादशविषय-रूपेण भ्रमकाले परिणमते तथान्यकालसबद्धतयान्यकालस्थविषयात्मनापि प्रतीतिकाले परिणमेतेस्वत्र किमाश्चर्यम् । नची-क्तातुमितेरभ्रान्तत्व सर्वातुमत विरुष्टोतेति वाच्यम् । ब्रह्मज्ञानातिरिक्तस्य सर्वज्ञानस्य अमत्वस्पेष्टत्वात् । नच व्यवहारकालेऽपि भ्रमत्वापत्तिरिति वाच्यम् । दृष्टिसृष्टिपक्षे सर्वस्य व्यावहारिकज्ञानस्यापि स्वाप्नविश्रमतुल्यत्वाङ्गीकारेणोकस्यापीष्टत्वात् । दृष्टि-सम्बन्नानेनान्त्रमितिविषयस्यातीतत्वादिना प्रतीतस्य तत्कालसम्बन्नानेन परमप्रमात्व हि न गृह्यत इति । अथैव सूक्ष्मावस्था-भावनादृष्टादेरपि दृष्टिसृष्टिरेव स्यात्तत्रानुमित्यादेस्तदृदृष्टिकपत्वे तस्य स्थायिता न स्यात्तस्यापि सूक्ष्मावस्थाभ्युपगमेऽनवस्था स्यादितिचेञ्च । सुक्ष्मावस्थादिविषयकनिर्विकल्पकाविद्यावृत्तेस्तदुत्पत्तिक्षण एवाभ्युपगमेन तदवच्छिञ्चसाक्षिरूपतदृष्टे सुषुप्ति-प्रलयादाविष सभवािश्वविकल्पकत्वाच न तद्तुभव । नचैवमिष न स्थाियत्वमिति वाच्यम् । तद्धारया एकस्या एव वा फळानुरोधेन सकल्वृत्तिविरोधग्नून्याया कल्पनाद्वृत्तियौगपद्यादेरस्माभिरभ्युपगमात् । नच सृष्टिदृष्टिपक्षादेतदभ्युपगमेना र गौरवमिति वाच्यम् । तत्रापि सुषुध्यादावज्ञानाकारायावृत्ते स्वीकारेण तस्या एव सूक्ष्मावस्थायाकारत्वस्याभ्युपगमात् । नचैवं नाहमवेदिषमितिवत्स्क्ष्मावस्थादिकमवेदिषमित्यपि स्यादिति वाच्यम् । तदशे निर्विकल्पकत्वाभ्युपगमेन तदुपरागेण तत्प्रत्यक्षासभवात् । सविकल्पकत्वनिर्विकल्पकत्वयो परस्परिवरहरूपत्वाद्विरोध इति न वाच्यम् । सासर्गिकविषयत्वानिरू-पिततद्दन्यविषयताकत्वस्यैव निर्विकल्पकत्वरूपत्वात्प्रकारताश्चन्यत्वस्यातद्भूपत्वात् । अथवा स्वकारणात्सूक्ष्मावस्थादिक स्वाका-रनिर्विकल्पकवृत्यनन्यात्मकमेवोत्पद्यते त्वद्भिमतनाशकस्यैव फलान्यथानुपपत्त्यादिभिर्नाशकत्वाभ्युपगमेन स्थायित्वासमवात्। खज्ञानारमकवटाबीना स्थायिले सर्वदानुभवप्रसङ्गाद्यापत्तेरिवात्र वाधकाभावात् । नच तेषामपि निर्विकलपकात्मकलाभ्यूप-गमेनोक्तापत्तिसभव इति वाच्यम् । घट जानामीत्यन्तमवस्तर्हि कदान्वदिप न स्यात् । नचागन्तकचाश्चषादिवृत्या तत्समवोड-

नुमानादिना स्क्मावस्थादितदाश्रयवैशिष्ट्यज्ञानानुभववदिति वाच्यम् । चाक्षुषादिवृत्त्यन्यकाले तत्त्थितावनुभानाद्यकाले स्क्मावस्थादिस्थितावुक्तप्रमाणवत्प्रमाणाभावेनानुमानाद्यतिरिक्तनिर्विकल्पकात्मकल्लवश्चाश्चषाद्यतिरिक्तनिर्विकल्पकलाभ्युपगमस्य गौरवादिभिरसभवात् । सर्वत्र निविदाल्पकस्य वस्तुसाधकले मानाभावात्सूक्ष्मावस्थादावगत्या तदभ्युपगमान्नेति । अथेद रजतिमतिवन्नेद रजतिमत्यस्यापि प्रातिभातिकविषयकले कथ बाधकलिमिति चेन्न । न्राधकतायामन्यूनसत्ताकल हि प्रयोजक खाप्रस्य खाप्रेनापि बाधदर्शनात् । नचोभयोखुल्यले बाध्यबाधकभावे विनिगमनाविरह इति वाच्यम् । बाध्य-ताया पूर्वेलस्य बाधकतायामुत्तरत्वस्य तन्त्रलात् । पूर्वेमबाधिलोत्तरस्य जन्मासभवात् । प्रमोत्तरश्रमस्थलेऽपि प्रमाबाध-करें व अमस्योत्पादात् । तदुत्तर प्रमान्तरोत्पादेन अमस्य बाघे पुन पूर्वप्रमाया बाध्यत्नमपनीयाबाध्यत्मवतिष्ठते । अमो-त्तर प्रमोत्पादेन अमस्य वाध्येल प्रमोत्तर वाधकान्तरानुत्पादेन तद्वाध्यलमेवानपनोदितमवतिष्ठत इति हि विशेष । दृष्टि-सद्यक्षाने सति यावद्यवहारकाल न यस्य वाधस्तद्विषयकलमेतत्त्रमाल तद्विपरीत अमलमिति हि विविध्तितमिति न अमल-प्रमालव्यवहाराजुपपत्ति । अथ वियदादीनामपि प्रातिभासिकले ततो वाय्वाद्यत्पादबोधकश्रुतेरप्रामाण्यमात्यन्तिक स्यादि-तिचेन्न । खाप्रार्थंबोधकवाक्यतुल्यलस्यैव तस्याभ्यपगमात् । सृष्टिदृष्टिपक्षेऽपि तस्य पारमार्थिकप्रामाण्यस्य वक्तमशक्यतयाऽ प्रामाण्येऽखन्ताप्रामाण्येऽपि क्षत्यभावात् । नच वेदस्याप्यप्रामाण्ये कः समाश्वास इति वाच्यम् । यथाकथचित् कृत्स्रम्येष वेदस्याद्वितीये ब्रह्मणि परमतात्पर्येण तत्राप्रामाण्यविरहात् । यथाश्रुतार्थेऽर्थवादवदप्रामाण्येऽपि श्रत्यभावात् । नच वेदस् इ-पस्यैवासत्त्वे कथ प्रामाण्यमिति वाच्यम् । नहि स्वरूपसत्त्व प्रामाण्ये प्रयोजकमितु विषयस्याबाध्यत्वम् दोषासस्पर्ज्ञश्च । तदुभयमप्यवाधितब्रह्मतात्पर्यवर्ष्यपौरुषेये वेदेऽस्र्येवेति स्वरूपासत्त्वेऽपि अत्यभावात् । नच 'ध्रुवा द्यौर्ध्रवापृथिवी'खादिश्चति-विरोध इति वाच्यम् । पृथिव्यादिकमनित्य नतु तस्य दृष्टिसृष्टिरिति वादिभिरपि श्रुतेरन्यथानयनस्यावश्यकतया सतानादि-च्छेदेन स्थूलसूक्ष्मावस्थान्यतररूपेणावस्थानात्मकेनाकल्प स्थितेरेव ध्वपदार्थतया श्रुत्यविरोधस्य दृष्टिसृष्टिपक्षेऽपि सभवात् । दृष्टिसृष्टी च 'एवमेवास्मादात्मन सर्वे प्राणा सर्वे लोका' इत्यादि श्रुति सुप्तोत्थितस्य जीवात्प्राणादिसृष्टि प्रतिपादयन्ती प्रमा-णम् । नहि स्थितस्य सृष्टिर्भवति । नापि दृष्टिसृष्ट्यभावे स्थित्यभाव । नच प्राणाद्युपलम्भाच्छ्रतिरूपचरितार्था भविष्यतीति वाच्यम् । 'नत् तद्वितीयमस्ति' 'ततोऽन्यद्विभक्त यत्पश्ये'दितिश्रुत्याऽविशेषेण सर्वेषामभावबोधनात्स्रप्तपुरुषदृष्टिसृष्टिमत्सकळ-प्रपञ्चाभावावस्यकलात् । तद्भोगानुकूलशरीरप्राणहिताहितसाधनविषयेन्द्रियाणा भोगजनकादृष्टविरामेऽभावस्योचितलात् । प्राणशरीराद्यपळन्धेरन्यपुरुषाणा तत्सस्कारसहिताविद्याजनितविश्रममात्रलेन द्रष्ट्रपुरुषदृष्टिसत्प्राणादिसत्त्वेऽपि स्रप्नप्रित तद-भावप्रतिपादकश्चतेराङ्गस्य क्रिष्टकरुपनादिना तदुपपादनस्यान्याय्यलात् । अत्र च श्चतिविरोधतत्परिहारादिकमद्वैतिसिद्धादौ प्रदर्शितमालोचनीयम् । दृष्टिसृष्टिपक्षस्योत्तमता च सक्षेपशारीरके 'तत्त्वावेदकमानदृष्टिरधमा तत्त्वक्षतिर्मध्यमा तत्त्वप्रच्यति-विभ्रमक्षतिकरी तन्नान्यदृष्टिर्मते'त्यादिनीका । तत्त्वावेदक मान मानसामान्यमिति दृष्टि प्रत्यक्षादिमानानामि तत्त्वावेदक-लमिति दृष्टिरिति यावद्धमाश्रुतियुक्तिभिविश्वमिथ्यालिख्दौ प्रलक्षादीना तत्त्वावेदकत्वस्यासभवात् । तत्त्वस्य क्षतिर्यया सा दृष्टिमेध्यमा तदिति तत्त्वावेदकमान परामृशति । तस्य भावस्तत्त्वम् परमार्थसद्बोधकल तस्य क्षति तस्यैव क्षति नतु व्यवहार-सद्बोधकत्वस्य । तथाच प्रत्यक्षादयो व्यावहारिकसद्बोधकत्वेन व्यावहारिकाप्रामाण्यभाज श्रुतिरेव केवल पारमार्थिकप्रामाण्य वतीति दृष्टिर्मेण्यमा खाप्रप्रपञ्चज्यक्तिकृप्यादिप्रातीतिकसिद्धौ विश्वमात्रस्यापि तदृष्टान्तेन प्रातीतिकत्वाभ्युपगमेऽपि सर्वव्यव-हारस्योपपादितत्वेन व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमस्यापि निरर्थंकत्वात् । तत्त्वप्रच्युते व्यावहारिकमानत्वस्य प्रसक्षादिषु यो विश्र-मस्तस्य क्षतिकरी निवर्तिका दृष्टि । ब्रह्माद्वैतश्चलितिरक्तसर्वमानाना व्यावहारिकमपि न प्रामाण्यम् । अपितु प्रातीतिकमेवेति दृष्टि । दृष्टिसृष्टिपक्षातुसारिणी तृतीया तेष्वन्यदृष्टिमेता सर्वोत्तमा मतेखर्थं । एवमाकरेष्वन्यत्रापि । 'अविद्यायोनयो भावा सर्वें इमी बुद्धदा इव । क्षणमुद्भय गच्छन्ति शानैकजळघौ ळय'मिखाद्यक्तमिति । एतत्सर्वमिभिष्रेखोक्त दृष्टिमध्यभ्यपगमा-दिति । अत्यन्तत् च्छेष्विति । अत्यन्तानादरणीयेष्वत्यर्थं । तेन ग्रुक्तिरूप्यादेरप्यत्यन्तासमृश्कादिवैलक्षण्यस्यैव स्त्रीका रादन्यथा सदसञ्चामनिर्वचनीयत्व न स्यादिति नापसिद्धान्त । एवचासत्त्वमप्युक्त नात्यन्ततुच्छतारूप सत्तया प्रतीत्यनईत्व-मि तु परमार्थसत्खरूपराहित्यमेव बोध्यम् । भृतेष्विति विषयसप्तमी । तदर्थस्य दु खप्रलापशन्दार्थे दु खज्ञानानुकूलप्रलापे हापुत्रों में नष्ट इत्यादिरूपे शरीरविशेषबोधकेऽन्वय । शब्दस्यापि ज्ञानद्वारा सविषयकत्वादिति ॥ २८ ॥ साधारणधर्मं प्रदर्शयति-आविद्यकनानाविधविरुद्धधर्मवत्तयेति । तृतीयार्थस्य प्रयोज्यत्वस्थामेदस्य वा तुल्यत्वेऽन्वय । साह-श्यस्यातिरिक्तत्वात्तिद्विचत्वे सति तद्गतधर्मरूपत्वाद्वा । निर्धमेकस्य सिचदानन्दादिस्वरूपस्य सत्त्वचित्त्वादिक स्वरूपेणैवाविद्यया कृष्टिपतत्वेनाविद्यकम् । सत्त्वादिकमसद्विलक्षणत्वे सति त्रिकालाबाध्यत्वाजडत्वानानन्दान्यत्वाद्यभावात्मकमधिकरणसङ्खप परमार्थसम्ब स्वत आविद्यकमित् धर्मिधर्मभावेन याऽविद्यया कल्पना तद्गोचरत्वेनाविद्यक वोभयथाप्याविद्यका ये सत्त्वादयो नानाविधा धर्मास्तद्वत्तयेखर्थं । सन्त खरूपेण त्रिकालाबाध्यमप्यह गौर काण चैत्राज्वातो विनङ्खधामीत्याद्यतादशशरीरेन्द्रि-यादितादात्म्याध्यासेनासन्तमिव न वख्वतो सन्तमित्यर्थ । एवमप्रेऽपि जडलदु खिलादिकमपि सर्वे तादशशरीरान्त कर-णादितादात्म्याध्यासेनैव बोध्यम् । निवृत्ताविद्यातत्कार्यौऽपि प्रारब्धकर्मप्रावस्यात्तद्वानिव व्यवहरतीति । अत्र

'ज्ञानाग्नि सर्वेकर्माणा'त्यादि'नाऽभुक्त क्षीयते कर्मे'त्यादिवचनयोरविरोधाय प्रारच्धेतरकर्मपरले प्रारच्धकर्मपरले च स्थिते 'तस्य तावदेव चिर'मिखादिश्रुतौ तावदिखस्य भोगेन न यावत्प्रारच्धकर्मनाशस्तावदिखर्थकले च व्यवस्थिते जातेऽपि तत्त्व-**ज्ञानरूपेऽविद्याशेषतत्कार्यनाशके फलाय** व्याप्रियमाण प्राग्च्य कर्मातिवेगप्रक्षिप्तशरवदुत्तरदेशसयोग विनेव नि शेषफलभोग विना न विनश्यतीति कल्प्यते । तेन चाविनष्टेन प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान फलोपभोगप्रारब्धस्थित्याद्यनुकूल भावजातमपि न विना-शयतीलपरेणापि येनोपपद्यते तदि। चोपजीव्यलात्कल्यत इति । एव च देहेन्द्रियपुत्रकलत्रमित्रसक्चन्दनामित्रविषसर्पा-दिविभ्रमानुवृत्तये नष्टायामप्यविद्याया नष्टेऽपि दण्डसयोगे चक्रभ्रमणानुकूलसस्कारवदविद्याजन्य सस्कारोऽनुवर्तते । नष्टेऽपि समवागिकारणे क्षणमात्र कार्यवद्विद्यानाशेऽपि चिर तदवस्थान न विरुद्धते । प्रागुक्तान्यथानुपपत्ते प्रमाणस्य सत्त्वान्नाश-कस्य प्रारच्येन प्रतिबद्धलान्नष्ट एव प्रतिबन्धके कर्मणि भोगत पश्चात्तत्त्वज्ञानेनैव नाश्यलादित्यविद्याया सस्कारप्रारच्ध-कर्माद्यपादानाश्रयलाभातुरोधेनानुवृत्त्यापत्तेरिप नावकारः । नच निरुपादानक न दृष्ट कार्यमिति वाच्यम् । समवायिनाश-जन्यकार्यच्वसस्य दर्शनात् । नच भावकार्यं न तथेति वाच्यम् । भावलाविशेषेऽपि पृथिव्यादे रूपाद्युपादानलम् । नहि बारबादेरिस्यत्रेव भावलाविशेषेऽपि घटादे सोपादानल न सस्कारादेरिस्यत्र प्रमाणतदभावयोरेव शरणीकरणीयलात् । प्रकृते चोक्तश्रुतिसहकृतोक्तानुपपत्तेर्मानस्य सत्त्वान्निरुपादानलेऽपि निरोधविरहात् । नच निराश्रयत्व न दष्टमिति वाच्यम् । अविद्याया इव तत्सरकारस्यापि ग्रद्धब्रह्मण एवाश्रयलकल्पनात् । नच ज्ञानिकयातिरिक्तस्य न दष्ट सरकार ज्ञानस्य च भावनाक्रियायास्त्वदृष्ट दृष्टमिति वाच्यम् । अविद्याविनाश संस्कारव्याप्त संस्कारनाशान्यत्वे सति नाशत्वात् ज्ञाननाशवदि-खनुमानस्यैव मानलात् । नचैव घटादेरिप सस्कारापित्तिरिष्टलादिखेक पक्ष । अथ निरुपादानकार्ये नचेत्सप्रतिपत्ति माभ्यपगम्यता सस्कार । लेशतोऽविद्यानुवृत्तिरेवाभ्युपेय । लेशत इलस्य कोऽर्थ इतिचेत् अविद्याया विचित्रा सन्ति शक्त यस्तास्र प्रारब्धकालिकतत्त्वज्ञानेनावरणशक्ते प्रपञ्चपारमार्थिकत्नादिभ्रमानुकूलशक्तिरूपाया प्रपञ्चगतार्थिकियासमर्थलादानु-कुलशक्तेश्व नाशेऽपि प्रारच्येन खभोगोपपत्तये प्रतिबद्धेन तेनापरोक्षप्रतिभासयोग्याना सर्पादिकार्यदशाद्यसमर्थतया सर्पाद्या-भासाना भयकम्पदु खादिकांतपयकार्यक्षमाणा प्रातिभासिकसपीदीनामिवापरोक्षावभासयोग्याना जीवन्मुक्तभोगाननुकूळपुत्र-कलत्रादिबहुतरकार्यक्षमतया पुत्रकलत्राद्याभासानामुपभोगजनकाना समर्थाया शक्तरविनाशेन तद्विश्विष्टतयेखर्थ । यद्वाऽ-विवासुक्ष्मावस्थाया प्रारब्धकर्मप्रतिबद्धेन ज्ञानेनाविनाशात्सैव लेशपदार्थं तदवस्थयेलर्थं इति गृहाण । तथाच जीवनसुक्ल-वस्थायामनुवृत्ततादशराक्तिमदिवद्यायास्तत्सूक्ष्मावस्थाया वा परिणामभूत पुत्रकलत्राद्याभासादिकमस्तीखपर पक्ष । नत्राद्य-पक्षे निश्ता खरूपेणाविद्या निष्टत्त तत्सस्कारप्रारब्धकर्म गुत्रकलत्रादिकार्यामासान्यकार्यजात यस्य स इसर्थ । द्वितीयपक्षे च निवृत्तावरणशक्तिविद्योष्टतया स्थूलरूपेण वाऽविद्यानिवृत्तमाभासान्यकार्पजात यस्य स इत्यर्थ । तद्वानित्यत्र तत्पदेनावि वातत्कार्यदेहेन्द्रियादिग्रहणम् । इवेन तद्रद्वैलक्षण्य बोधयतानुत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारस्य यथा परिपूर्णशक्तिमती स्थूलानुपहृतस्वरू-पाविद्या खखारोषकार्यकार्यनुपजाता प्रामाण्यराङ्कानास्कन्दितामिथ्याखप्रहृतया प्रतिभासमानसत्वेन चानुपमर्दितखरूप कार्य-जातं नियते न तथा जीवम्मुक्तस्य किंतु सस्कारमात्रशेषावशिष्टयिकिचिच्छक्तिमती सुक्ष्मावाऽविद्यमानकल्पाविद्यातत्कार्य-मप्यामासभूत वर्तते । तदुभयमप्यप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितमिथ्याखनिश्वयेनोत्सन्नसत्त्वप्रतिभासमुपमृदितखरूप बाधितमेव प्रारम्प्राबल्यादनुवर्तत इति स्चितम् । सर्वदा समाधिनिष्ठोऽत्यत्र सर्वदेति समाध्यतिशयप्राचुर्याशिप्रायेण । तेन व्युत्तिष्ठती-खस्य न निरोध । यद्वा न्युत्तिष्ठतीखत्रापि इनेति सनध्यते । तथा सर्वदेखसकुचितमेव । तथाच निरुद्धाखिलानाभासवृत्ति-रविच्छिमानन्दाद्वयात्मसाक्षात्कारोऽपि व्युत्तिष्ठतीव प्रारब्धप्राबल्यात्तदानीमपि बाधिततयोपमर्दितखरूपसुखद् खादिवृत्त्याभा-सवान्भवतीसर्थ । एवच समाधिव्युत्थानयोर्विरुद्धयोरपि समावेशाद्वैचित्र्यम्ब्याहत भवति । अवाच्यस्येति । प्रवृत्ति-निमित्त विना शब्दवाच्यलासभवाकिर्धमैके ब्रह्मणि प्रवृत्तिनिमित्तायोगादवाच्यस्थर्य । विशिष्टशक्तेन पदेन जहद-जहत्सार्थे उक्षणयेत्यादि । 'ब्रह्मविदाग्नोति पर'मिति श्रुसा 'तमेव विदित्वे'ति श्रुसा च मुक्तिहेतुत्वेन बोधितस्य शुद्ध-व्यविदनस्य तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्यनिर्विकल्पकसाक्षात्कारात्मकस्य मोक्षाय सपादनमावश्यकः । तत्र तत्त्वपदाभ्या समा-नाधिकरणाभ्या जीनलिविष्ठिश्वरलिविष्ठप्रतिपादकाभ्या तयोस्तादात्म्येनान्वयबोधसाकाङ्काभ्या 'यतो वा इमानी'त्यादि-**श्रुतिबोधितेश्वरग्रही**तशक्तिक'तद्यथामहामत्स्ये'सादिश्रुतिबोधितजीवग्रहीतशक्तिकाभ्या विश्विष्टोपस्थितौ ससा ग्रहीते च तयो-रमेदे सर्वस्प्रतिपन्नविविद्यमेदपरवाक्यजन्येषु घट प्रमेयवानिलादिबोधेषु गृहीतेन विद्याद्यमेदविषयकल्य विशेषणामेद-विषयकः विरामेन तत्र विरोधप्रतिसन्धाने च सति वाच्यार्थामेदज्ञाने प्रमालासभवेन तात्पर्यासभवप्रहाच्छुद्धविषयकाने-विकल्पकबोधे तात्पर्येष्रह । नहि तात्पर्यविषयमहासपत्ती तत्तात्पर्यमुपपयते । तादशमहश्च न शुद्धस्यावाच्यस्य लक्षणा-**ब्रह् विना** तेन विना ताहराशाब्दहेतो शुद्धस्मृतेरसभवात् । तद्धेतुर्रुक्षणाप्रहश्च सबन्धाशे खरूपत शुद्धब्रह्मावगाही शुद्ध-व्यक्तसम्बन्धिशक्त तदादिपदमित्याकारक<sup>,</sup> तस्य ग्रुद्धव्यक्षविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहित्वेन तदर्थमपि ग्रुद्धव्यश्चशानस्यावस्यकत्वम् । तच तदा स्मृतिरूपमेव संभवति । नच सैवास्तु शाब्दहेतुरिति वाच्यम् । पदपदार्थसबन्धग्रहाधीनपदार्थस्मृतेरेव हेतुत्वादन्यथा तीरादिळक्षणामहाश्रीपेक्षिततीरस्मृतेरेव तीरशान्दबोधसभवे लक्षणामहात्पुनस्तीरस्मृतेरनावश्यकता स्यात् । अनुभवबाधसु

समानमुभयत्र लक्षणात्रहार्थापेक्षितशुद्धस्मृतिश्च न सस्कारंविना संस्कारश्च नातुभवविनेति तादशानुभवोऽपेक्षितः । सच सत्यादिवाक्यत यतोवेत्यादिवाक्यतोऽपि च सभवति । तयोर्लक्षणवाक्यत्वेन शुद्धलक्ष्यव्यक्तिबोधपरत्वात् । सोऽपि निर्वि-कल्पको निविकल्पकस्मृतिसाध्य साच सत्यादिपदेभ्य सत्यत्वाद्यपलक्षितलक्षणः प्रहार्धाना । नच तदर्थमपि तादृशानुभवा-पेक्षायामनवस्थेऽति वाच्यम् । सुषुप्तौ साक्षिस्वरूपाज्ञानस्वरूपसुखस्वरूपनिर्विकल्पकास्तिस्रोऽविद्याटृत्तयो विवरणकारादिभि-रिङ्गकृतास्तासु साक्षिस्त्ररूपनिर्विकल्पकवृत्ते सस्कारस्य तद्धेतुलसभवात् आत्मान्यगोचरााखेलवृत्तिनिरोधात्मकासप्रज्ञात-समाधिगतनिर्विकल्पकसाक्षिखरूपप्रलक्षजसस्कारस्य वा हेतुलसभवात् । नचायमेव सस्कारस्तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यशाब्दा-नुकूलनिविकल्पकस्मृतिहेतुरस्तु किसत्यादिवाक्यजनिर्विकल्पकानुभवज्सस्कारेणेति वाच्यम् । यदि हि महावाक्यजशाब्दा-तुकूलस्यत्यंतेषोत्तातुभवस्य स्यात् किन स्याद्वैयर्थ्यम् । नच तदित्त कितु मोक्षहेतुतया ग्रुद्धब्रह्मानिविकल्पके श्रुतिभिर्यहीते कितद्रह्मेति ग्रुद्धब्रह्मविजिज्ञापिषया प्रवृत्ताना सत्यादिवाक्याना सत्यलाद्युपलक्षितैक्यगोचरनिर्विकल्पकतात्पर्येऽवधृते ततो विशिष्टामेदबोधद्वारा विरोधप्रतिसधानपूर्वकलक्षणादिम्रहजन्यशुद्रस्मृतिस्ततस्तात्पर्यविषयानुभवोत्पत्ति वृत्ति । विवृत्ताया विरोधिन्या तस्या महावाक्यश्रवणतज्जन्यबोधादिसपादनसभव । तद्तुकूला स्मृतिर्यद्यपि सौषुप्तानुभवज-सस्कारादिप समवति तथापि खप्रकरणस्थावर्यापेक्षणीयवाक्यजातुमवसस्कारस्यैव झटित्युद्धोधसमवेन ताटशस्मृतेस्तादः शानुभनमूलकलो किरुपपन्ना । नच सत्यादिवाक्याह्रक्षणया सत्यलाद्यपरुक्षितशुद्धोपस्थितौ तद्गोचरानुभवोऽस्तु किं सत्य लादिविषिष्टार्थतादातम्यावगाहिबोधेनेति वाच्यम् । पदाना विश्विष्टे शक्ती विश्विष्टोपस्थितौ च प्रथमतो जातायामाकाङ्कादि-शालिभ्य पदेभ्यो विशिष्टार्थससर्गावगाह्यनुभवस्यैव मुख्यलात्रथमत उत्पत्तरवर्जनीयलात् । ततो विरोवग्रहादितो लाक्षणि-कार्थप्रतिपत्तिर्हि सभवति । अन्यया पदार्थमात्रे विरोधाभावात् लक्षणैव न स्यादिखतोऽप्यपेक्षणीयलाद्वा । नच विश्विष्टार्थता-दात्म्यभाने विशेषणयो सत्यलब्रह्मलाचोरपि तादात्म्यभानस्यावश्यकतया तस्य बाधेन तदुत्पत्तुमेव नार्हतीति वाच्यम् । शाब्दबुद्धे वा ।।प्रतिबध्यलात् । तदुक्त खण्डने 'अस्मन्तासस्यि ज्ञानमर्थे शब्द करोति ही'ति । नच तत्त्वमसीतिवाक्य-जन्यशान्दानुकूलोपस्थितिहेतुस्कारसपते किंतद्रद्वोति जिज्ञासानिष्ठतेश्व सत्य ब्रह्मेति पदद्वयादि सभवात पदान्तरवैयर्थ्य-मिति वाच्यम् । ब्रह्मलोपलक्षिते सखलोपलक्षितमेदभ्रमेण ब्रह्मखरूपमोक्षे वाध्यलापत्तौ तदर्थं तदुपाये प्रवृत्तिर्न स्यादिति तद्भमतन्मूलाज्ञाननिवृत्तये सत्यत्वोपलक्षितब्रह्मत्वोपलक्षितयोरैक्यज्ञानमपेक्षणीयम् । तच सत्य ब्रह्मित पदाभ्या यथासपाद-नीयम् तथा ब्रह्मलोपलक्षिते ज्ञानलानन्दलानन्तलाद्युपलक्षितमेदश्रमाणामज्ञानलेनाखप्रकाशतयाऽसुखलेनानभिलपिततया सान्तलेन च ज्ञाखरूपमोक्षस्यापुरुषार्थलापादकाना तन्मूलाज्ञानाना च निरुत्तये ज्ञानलाद्युपलक्षितब्रह्मत्वोपलक्षितैक्यज्ञान-मप्यपेक्षणीय । तच ज्ञानमानन्दमनन्त ब्रह्मेखादिपदेभ्य सपादनीयमिति वैयर्थ्यासभवात् । नचैक्य ब्रह्मखरूपातिरिक्तमन-तिरिक्त वा । अतिरिक्तमपारमार्थिक पारमार्थिक वा । तत्रातिरिक्तम्यापारमार्थिकम्य निर्विकल्पकप्रमाया भाने प्रमालातः पपिल । तस्य पारमार्थिकत्वेऽद्वैतहानि । अनितरिक्तस्य तस्य भाने लक्षणामूलतज्जन्यनिर्विकल्पकोपस्थितिविषयत्वेन ज्ञात• तयाऽज्ञातविषयलाभावेन प्रमालानुपपित्तिरिति वाच्यम् । सत्यलाद्यपरुक्षितभेदाभावात्मकस्यैक्यस्य ब्रह्मत्वोपरुक्षितस्वरूपात्य-न्तानतिरिक्तस्यैव सत्यादिनाक्यतात्पर्यविषयनोथे भानाभ्युपगमादगिधतविषयत्वाक्षते । सत्यत्ववद्मात्वोपलक्षितयो खरू-पयोर यन्ताभि त्रयोस्तादात्म्यस्य खबह्यानतिरिक्तोक्तमेदाभावस्यापि च ससर्गतया भानासभवेनैक्यगोचरत्वेऽपि निर्वि-कल्पकलाव्याघातात् । यथाकथन्विज्ज्ञातलस्य सर्वत्रैव समवेन प्रकृतप्रमानिवर्लभ्रमस्शयसमानाकारकभ्रमादिनिवर्तकज्ञानविष-यस्वेनैव ज्ञातलस्य वाच्यलात् । यत्र सत्यलादिक यत्र ब्रह्मत्व तयोर्भेद इत्युपलक्षितमेदभ्रमविरोधिन प्रमाणत्वेनामिमत-प्रकृतवाक्यजनोधपूर्वकालिकस्य ज्ञानस्य विषयत्वमेव प्रकृते ज्ञातत्वमैक्यस्योक्तस्य । तच न तादशवाक्यजन्यबोधात्प्राकः तस्यो-क्तबोधस्यैव विरोधिसादिसानन्यलेऽपि ब्रह्मसह्पादैक्यस्याज्ञातत्वेनाज्ञातविषयकलस्याप्यनपायात् । नच निर्विकल्पकोप-स्थितित शाब्दस्योक्तनिर्विकल्पकस्य विषयावैलक्षण्यादुपस्थितिवदस्यापि विरोधित्व न स्यात् । मेदाभावत्वेनैवैक्यस्य मेदवि-रोधित्वेन तेन तदनवगाहिनो विरोध्यविषयकलात्तथात्वेऽपि विरोधिल उक्तशाब्दवदुपस्थितेरपि तथात्वं स्यादिति बाच्यम् । तयो समानविषयकत्वेऽपि सत्यलविशिष्टबद्मालविशिष्टतादात्म्यवोधकोक्तवाक्यजन्यानुभवलरूपानुभवसिद्धविरोधितावच्छेद-कधर्मसत्त्वासत्त्वाभ्या वैलक्षण्यात् पीत शङ्क इति साक्षात्कारिश्रमेऽतुमानजन्यादुष्टेन्द्रियजन्यश्वैत्यज्ञानयो समानविषयक-स्वेऽपि विरोधिलाविरोधिलयो प्रत्यक्षलतदभावाभ्या वैलक्षण्यवत् । नच विरोध्यविषयकस्योक्तवाक्यजन्यलमात्रेण विरो-धिल कथमिति वाच्यम् । खरूपामेदस्य विरोध्युक्तमेदाभावव्याप्यलग्रहात्तदाहितोक्तवाक्यजोक्तविशिष्टप्रहाद्यद्वो नितसस्कार-सहितस्योक्तानुभवस्य विरोधित्वे क्षस्यभावात् यहोक्तवाक्यज्ञन्यस्य विश्विष्टद्वयतादातम्यसर्यगवगाहिज्ञानस्योपहिततादातम्य-विषयकलियमेन तस्याप्यपलक्षितमेदग्रहविरोधित्वसभवात् व्यत्पत्तिवैचित्र्यात्प्रथमार्थमेदाभावे पदद्वयशक्युपस्थापितवि-शिष्ट्रति क्रष्ट्रविद्योग्यमात्रभानस्य तात्पर्यविद्येषादिप्रहमहिमा विशिष्टबोधे तदनन्तरं बोधान्तरे वा प्रथमार्थामेदे पदद्वयलक्ष्यशुद्ध-भानस्य सभवेन तस्य यत्र सत्यत्व यत्र च बहात्व तयोभेंदाभाव इत्याकारकस्य निविवादिवरोधित्वसभवात् तद्वपधायको-क्तवाक्यजन्यत्वस्य निर्विकल्पकानुभवे विरोधित्वप्रयोजकत्वस्यानुभविकत्वात् । नच मेदन्रमादीनामान्तरालिकमेदाभावत्व-भ० गी० १०५

विशिष्टविषयकविरोधिप्रहादेव निवृत्तिसभवात्तिवृत्त्यर्थ निर्विकल्पकाभ्युपगमो निरर्थक एवेति वाच्यम् । मुदूरपातेन घटस्य विनाशेऽपि तत्स्क्मावस्थाया यथा ह्यज्ञाननिवर्तकप्रमयैवोच्छेदस्तथा निरोध्युक्तज्ञानेन हि मेदभ्रमविनाशरूपनिवृत्त्युत्पत्तावपि तत्सरकारिनः तिरूपतदु च्छेदस्य प्रमाविना न सभव । नचान्तराछिकमुक्तज्ञान प्रमामेदाभावलविश्विष्टविषयकलात् विश्विष्ट-मात्रस्य च कल्पितलादित्यतस्तस्य विरोधिनो विशेषणत्यागेन शुद्धब्रह्मरूपतया तात्त्विकस्य प्रमारूपतात्पर्यविषयनिर्विकल्पक-बोधस्वीकारस्तत्समानविषयकस्याप्यनुभावानारूढविरोधिस्वकस्य तद्वारणायोक्तविरोधिविश्विष्ठबोधोपधायकोक्तवाक्यजन्यस्तपुर-स्कार इति दिक् । एवमेव जीवलोपलक्षितब्रह्मलोपलक्षितमेदब्रह सर्वथा निष्ठापादकोऽनायविद्यामूलकोऽन्नीकार्य । तथाहि जीवखरूप परमार्थसत्सुखखरूपब्रह्मणो वस्तुतो भिन्न यद्यपारमार्थिक कस्य मोक्षाय प्रवृत्तिरर्थवती स्यात्तस्यैवाभावात् । यदि पारमार्थिक तदापि खभावतो द खादिभद्दतोपाधित खभावतो द खिलेऽनिर्मोक्ष स्यात् खभावप्रच्युतेरशक्यलात् । औपा-धिकले लाघवाद्भेदोप्यौपाधिक एवास्तु न बास्तविक इति अमविषय एव स । स एव च खप्रकाशपरमार्थसदानन्दस्य सर्वा-निष्टहेतुर्भ्रमश्चानाद्युक्तैकाविद्यापादित इति समूलस्य तस्योच्छित्तये जीवलोपलक्षितबद्वालोपलक्षितैक्यस्य मेदाभावात्मकस्य खरूपानतिरिक्ततया पारमार्थिकस्य निर्विकल्पकप्रमा तत्त्वमस्यादिवाक्यतात्पर्यविषयोक्तप्रणाख्या तद्वाक्यात्सपादनीया । तत-एव हि तस्या समूलोक्तभ्रमोच्छेदत्व नान्यथा। अन्यथा जीवब्रह्मैक्यस्य खरूपानतिरिक्तस्य सत्यादिवाक्यजप्रमाया विषय-लस्याविशिष्टत्वेन ततोऽपि तन्निवृत्ति स्यात् । नचेष्टापत्ति अनुभवविरोधात् । नहि नीलो न घट इति भ्रमस्य स्थूलो घट इति बुद्धिर्निवर्तिका । नच तयोविंशिष्टविषयकलाम्न द्रष्टान्ततेति वाच्यम् । यो नील स नाय घट इति नीलत्वोपलक्षित-भेदबुद्धाविप य पीत सचाय घट इति बुद्धे पीतत्वोपलक्षिताभेदविषयिण्या विरोधाननुभवात् । नहि व्यक्तिरेकैव भवतीति नियम । तस्मात्तत्तद्धर्मोपलक्षितयोर्भेद्बुद्धौ तयोरैक्यज्ञान विरोधीत्येवास्थेयम् । उपलक्षितस्वरूपमात्रस्याविशेषादुपलक्ष-कस्याभानात्कयमत्रेतदुपलक्षितस्य विषयत्व नात्रेति । नच वाच्य तत्प्रकारकज्ञानप्रयोज्यनिर्विकस्पके पूर्वज्ञानीयविशेष्यताप्रयो-ज्यविषयतावलस्य नियामकलादतएवापि सर्वत्र शुद्धबोधतात्पर्यकवाक्यस्थले विशिष्टविषयकस्योपहितविषयकस्य वा बोधस्य तत्पूर्वमूरीकार । एवचोपलक्षितभेदैक्यगोचरज्ञानयोरनुभवतिद्धप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावावच्छेदकत्व तद्धमंप्रकारतानिरूपि-तिवशेष्यताप्रयोज्यानविच्छन्नप्रतियोगितासबन्धाविच्छन्नप्रकारतानिरूपितसेद्विशेष्यतानिरूपिततद्धर्मप्रकारतानिरूपितविशेष्य-प्रयोज्यानविच्छन्नप्रकारताकबुद्धित्वे यत्र सत्यत्व यत्र ब्रह्मत्व तयोभेद इति बुद्धिनिष्ठे तत्तद्धर्मप्रकारतानिरूपितविशेष्यता-प्रयोज्यानवच्छित्रविषयताविशिष्टत्वे सति तादशविषयतान्तरविशिष्टमेदाभावलान्यवर्मानवच्छित्रमेदाभावनिष्टविषयताक-बुद्धित्वे च सत्यलादिक यत्र यत्र तयोरैक्यमित्याकारकज्ञाननिष्ठे ताहशैक्यनिर्विकल्पकनिष्ठे वा सभवदुक्तिकम् । वैशिष्ट्य च खत।दात्म्यखनिरूपितलान्यतरसबम्धेन निर्विकल्पके च विषयतात्रयाणामैक्यात्समन्वय । नचोपलक्षितयोभेंदज्ञानमेव न समवति अमावबुद्धेविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहितानियमादिति वाच्यम् । तिश्वयमस्य लौकिप्रप्रत्यक्षविषयत्वातः । तत्रैव सबन्धिता-वच्छेदकरूपेण सबन्धिप्रहापेक्षाया सयोगादिस्थले दर्शनात् । प्रतियोगितावच्छेदकानुयोगितावच्छेदकयोरपि सबन्धिता-वच्छेदकरूपलात् । एवमय गौरिति प्रसक्षोत्तर गोत्वेनेम जानामीस्यनुव्यवसाये प्रसक्षरूपे सबन्धिनो गोलस्य सक्पतो भानदर्शनात्तत्तद्वर्मावच्छित्रतत्तत्त्ववन्धिनिष्ठलैकिकविषयताकप्रत्यक्ष एय तत्तद्वर्मावच्छित्रसवन्धिवषयताकज्ञान कारणम् । तत्तद्धर्मावच्छिन्नतत्तरसबन्धिताकससर्गावगाहिज्ञान एव तत्तद्धर्मावच्छिन्नतत्तन्निष्ठलौकिकविषयताकत्ननियम इत्यभ्यपेय। तथाची-पलक्षितभेदावगाहिज्ञानस्य सामशीसमाजात्प्रामाणिकत्वेऽपि न क्षति । नचोपलक्षितभेदतदभावादिधियो कापि प्रतिबद्धयल-प्रतिबन्धकत्वे न इष्ट इति वाच्यम् । कोह्यतिभारोऽनुभवस्य यदि तयोरिप तथालमानुभविक तदान्यत्रादृष्टमिप कि न स्यात् । अन्यत्र पृथिव्यामदृष्टमि लौहाच्छेचलमानुभविकमिति हीरके खीक्रियत एव । नह्येकान्ततोऽदृष्टमि खरूपतो घटलप्रका-रकेऽय घट इति ज्ञाने नाय घट इत्यस्य स्वरूपतो घटलात्यन्ताभावबुद्धिनिरोधिलस्य दर्शनात् । नच तयोर्घटतादात्म्यघटभे-दाभावावेव विषयाविति वाच्यम् । भिन्नविषयकानुमितिसामप्रीदशाया खरूपतो घटलप्रकारकप्रसङ्गेच्छातस्तादशज्ञानसभ-वात् । नैयायिकैस्तादशप्रसम्यान्यत्रापि स्वीकाराच तत्र तदभावानवगाहिनोऽसमानप्रकारकघटमेदज्ञानस्य विरोधिलास-भवात घटमेदप्रकारकनिश्वयत्वेन गुरुणा प्रतिबन्धकलापेक्षया व्यव्वेन शुद्धघटलविशेषिताभावनिश्वयत्वेन प्रतिबन्धकल-स्यैव युक्तलात् तस्यैव तादशाभावावगाहित्वे प्रमाणलाच । नचासन्ताभावप्रतियोगिलस्याविच्छन्नलिवयम इति वाच्यम् । ध्वसप्रागभावादिप्रतियोगिलस्यानवच्छिन्नत्वेऽवच्छेदकविनाऽनुपपत्यभावसहक्रतलाघवस्य प्रयोजकताया क्रप्तत्वेन तस्या-त्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि सत्त्वे तत्राप्यनवच्छिन्नलसभवादुक्तनियमस्याप्रयोजकलात् । नच घटविशेषणस्य घटलस्य कथ-मभावविशेषणलमिति वाच्यम् । शिली विनष्ट इत्यत्र पुरुषविशेषणीभृताया अपि शिखाया अभावविशेषणलाभ्यपगमस्य पुरुषसत्त्वग्रह् बाधकेनेवात्राप्युक्तगौरवादिबाधकेनात्यन्ताभावे घटलविशेषणलाभ्युपगमस्य समानलादिति । तत्त्वमस्यादिवाक्य-स्थले व्यवस्थिताया प्रक्रियाया ग्रुद्धब्रह्मशान्दसाक्षात्कारानुकूलोपस्थितिमधिकृत्य मतानि प्रदर्शनते । तत्र शक्तिप्रहाद्विविद्योप-स्थित्यादौ जाते विरोधप्रतिसधानग्रहीतशुद्धबोधतात्पर्यान्यथानुपपत्त्या विशेष्यमात्रे लक्षणाया शक्यविश्विष्टतादातम्यरूपाया निविष्टस्यापि शुद्धे सति कल्पिततया कल्पिताया शुद्धनिष्ठानविष्ठिष्ठप्रकारताशालिशुद्धसवनिधशक्त तत्पद्मिति ज्ञानाच्छुद्धो- पस्थितिर्जायते । नच लक्ष्यतावच्छेदकतीरलद्ध्यपघातकलादिरुपेणैव तीरमार्जारादौ लक्षणा दृष्टा । नचानवच्छिन्नन व तद्ग्रहानिर्विकरपकोपस्थितिर्वक्यतावच्छेदके लक्षणाभ्यपेया नवेलन्यदेतदिति वाच्यम् । तात्पर्याधीनलाच्छब्द्रतेस्तात्पर्याद्धि उत्तिरिति चिन्तामणावप्युक्तम् । तथाच तत्त्वमस्यादिवाक्याना शुद्धे ब्रह्मणि तात्पर्यश्व उते तात्पर्यविषयबोधनिर्वाहकतद्पस्थित्यर्थ तत्र लक्षणाया आवश्यकलात् । तत्तद्धर्मविशिष्टोपहितबोधे तात्पर्भ सति तत्र शत्त्यमावे तत्तद्धमीविशिष्टोपहितयोर्लक्षणाया-स्तद्वहाद्विशिष्टाद्यपस्थितेश्व युक्तलात् विशिष्टादितात्पर्यस्यैव प्रायिकलेन । नचानविच्छन्ने लक्षणादिकमिति हि प्रवाद । नच निर्विकल्पक स्मरण नेत्यपि वाच्यम् । अथवाकाजादिपदान्निर्विकल्पकमेव स्मरणमास्तामिति मणावृक्तलात् । तादशस्मृतेर्यत्र प्रामाणिकल तत्र तादशानुभवजसस्कारस्य तत्कारणलस्यापि सभवात् । उक्ताच लक्षणा भागलक्षणा जहदजहलक्षणा चोच्यत इस्रेक मतम् । अपर च विविष्टराक्तिप्रहादुद्धद्धे विविष्टसस्कारे तत एव ग्रुद्धतात्पर्यप्रहरूपात्प्रतिबन्यकाद्विरोषणप्रमोषेण तसाद्वा सहकारिणो विशेष्य एव सस्कारोद्वोधेन विशेष्यमात्रगोचरनिर्विकल्पकोपस्थितिरुपपद्यते । स्वीक्रियते च प्रमेयजा-तिमदाचनुभवाहितसस्कारस्यादद्यदिविशेषेण प्रमेयलजातिलादिप्रमोषेण ग्राद्धरामलायश एवोद्वोधेन ग्राद्धरामलादिविशिष्टो-पस्थिती रामादिपदात्तादशविशिष्टतात्पर्यशालिन इति न लक्षणाया उत्तिरूपायास्तत्रादर । वस्तुतो न कुत्रापि शक्तिज्ञाना-च्छक्योपस्थितौ शक्यसबन्धरूपलक्षणाप्रहस्य तात्पर्यविषयबोधानुकूलोपस्थितिजनकलकत्पनापेक्षया शक्तिज्ञानस्यैव तात्पर्य-विशेषग्रहसहकृतस्य सस्कारोद्वोधनद्वाग शक्यार्थस्य तत्सन्ध्यर्थस्य चोपस्थितौ लाधवेन हेतुल कल्पनीयम् । अर्थविशेषोप-स्थितिनियमश्च तात्पर्यम्बहित्रोषसहकारिसमवधानासमवधानाभ्यामुपपद्यते । नच शक्ति पदपदार्थयो सबन्धस्तज्ज्ञान च नियतोद्बोधक यन्निरूपितलेन सबन्धविषयक तत्सरकारोद्बोधनेन तस्यैव स्मारकमिति न शक्यसबन्धिरस्रतिस्तत सभवतीति छक्षणाया लक्ष्यार्थसबन्धरूपाया अभ्यपगम इति वाच्यम् । पदजन्या ह्यपस्थितिरपेक्षणीया साच नियतोद्वोधकादन्यथा विखन्यदेतत् । तथाच । शक्यार्थस्मृतिर्नियतोद्वोधकविधयैव तत आस्ता तत्सबन्ध्यर्थस्मृतिस्तु ततो द्रष्टादिति इहैव भवतु क्षसभावात् । लक्षणाभ्युपगमेऽपि तात्पर्यस्य नियामकताया अवस्यवाच्यतया तत एव सर्वदोषपरिहारसभवाह्याचनमेवात्र कल्पनाया प्रमाणस्य बलवत्सहकारीति मन्तव्यमिति न बृत्तिर्लक्षणा । अपितु शक्तिज्ञानजन्यशक्यसबन्ध्यर्थोपस्थिति तज्जन्यलादेव निर्विकल्पकानुभवस्य तत्तद्भन्ये लक्षणाजन्यलव्यवहार इति मतम् । अन्यत्र शक्तिज्ञानजन्यविश्रिष्टोपस्थि-तेरेव ग्रुद्धबोधतात्पर्यज्ञानसहकृताया उपस्थितविशेष्यस्य निर्विकल्पकशाब्दसाक्षात्कारेऽपि कारणल विशेषणामेदबाधप्रहेण विशिष्टबोधतात्पर्यम्रहरूपप्रतिबन्धकस्यापाकरणात् । विशिष्टशक्तपदस्य विशेषणमात्रपदार्थान्तरान्वयतात्पर्ये खातच्चयेण तद्वपस्थितये लक्षणादरणीयेव शक्तया विशेष्यविशेषणतयोपस्थितस्य पदार्थान्तरेणान्वयासभवादेकत्र विशेषणलेनेस्यादिव्यु-त्पत्तिविरोधादत्र ग्रद्धविषयकोपस्थित्यन्तरा कल्पनलाधव च प्रमाणस्य सहकारि बोध्यमिति मत तेषु प्रथममतमाश्रित्योक्त जहदजहत्स्वार्थलक्षणयेति । शक्यतावच्छेदकस्य विशेषणस्य त्यागाच्छक्यस्य विशेष्यस्यात्यागाजहदजहत्स्वार्थेत्युच्यते । नचै॰ तदृष्यप्रधातकलक्षणायामपि गतमिति वाच्यम् । शक्यतावच्छेदकाबोधकले सत्यशक्याबोधकवृत्तिलस्य विवक्षितलात् । शक्ति-वारणाय सत्यन्तम् । जहत्स्वार्थाया अजहत्स्वार्थायाश्च विशेष्येनैव वारणात् । नच बोध्यस्य शुद्धस्याशक्यत्वादसभव इति वाच्यम् । विक्रिष्टघटकतया विशेष्यमात्रस्यापि शक्यलात् । विशिष्टस्य विशेषणविशेष्योभयरूपलेन शक्यतोभयत्र पर्याप्तेति तत्पर्या-**प्यनिषकरणलस्यावाच्यलरूपलात् । अजहत्सार्थेत्यत्र स्वार्थपदेन शक्यताश्रयत्वमात्रस्य विवक्षितलादवाच्यस्यराजहत्सार्थ-**त्यक्तयोर्न विरोध । सर्वत्रान्यत्र लक्षणया प्रतिपत्तिलेक्ष्यतावच्छेदकसहितस्यैव । सापि सविकल्पा साक्षात्कारात्मकशान्दात्मि-का। अत्रत्या त ततो विलक्षणेत्याश्चर्यमिति सगतम्। संबन्धान्तरमिति। शक्यसादृश्यरूपस्वन्ध गौणीवृत्त्याख्यम् व्यञ्जना-ख्यसंबन्धवेखर्थ । तदुभय प्रामाणक भवतु मा वा अस्ति तु प्रसिद्धमित्येतावतैवोक्तम् । अतिप्रसङ्ग इति । यस्य बोधो यत्राभिमतस्तदन्यस्यापि बोधप्रसङ्ग इसर्थ । साधारणत्वादिति । नच सबन्धस्य साधारण्येऽपि तत्र प्रहस्तस्य बोध इति नातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । सबन्धसत्त्वे तत्रैव प्रह इत्यस्यासभवात् । नच यस्योपस्थितिस्तत्र प्रहो नान्यत्रेति वाच्यम् । उपस्थिताविप पर्यन्योगस्य समानलाददृष्टविशेषघटितसामशीत कथित्तिवयमेऽप्यनेकार्थोपस्थितौ सर्वत्र तद्रहसमवेन यस्य बोधोऽभिमतस्तदन्यबोधप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात् । सर्वानिति । गृहीततात्पर्यागृहीततात्पर्यानिसर्थं । तथाच तदर्थतात्पर्य-प्रहवतस्तद्वोध इव तदप्रहवतोऽपि तत्रैव तात्पर्य तस्यैव बोध स्यात् खरूपेण तात्पर्यस्योभयप्रखिकोषादिति भाव । न सर्वे इति । तथाच तारपर्यनिर्णयस्य नियामकलोपगमेनायहीततारपर्यस्य पुसस्तदभावाचोक्तापत्तिरिति भाव । तहीति । पुरुषगतेन निर्दोषलादिना नियमितस्य तार्त्पर्यनिश्वयस्य नियामकल इत्यर्थ । पुरुषगत प्रवेति । बोद्धपुरुषगतएवेत्यर्थ । तथाच नियासकलेनाभिमतेषु आगुक्तेषु शक्ति शब्दगता शक्यार्थसबन्धरूपा लक्षणार्थगता तदन्यमात्रप्रतीतीच्छ्यानुच-रितले सति तत्प्रतीतिजननयोग्यलरूप तारपर्यमपि शब्दगतमेव तारपर्यनिर्णयस्तु पश्चादुक्त । पुरुषगतस्तस्यापि नियाम-कपर्यन्योगेऽनादिप्रवाहपतितविपाकाभिमुखक्रमवत्कार्यकारणसुकृतिचक्रघटकथटितसामग्रीचकान्तर्गतसुकृतिविशेषघटिततात्पर्य-निर्णयोपधायकनिर्दोषलातिरिक्तचरमसामश्रीतद्भत्सारितद्भितत्म समुद्रकादिदोषरूपप्रतिबन्धकाभावौ तात्पर्यनिर्णयनियामकतया पुरुषमानेवाभिधातव्यो । एवसति लक्षणाभ्युपगमेऽपि तात्पर्यनिर्णयद्वारा सामग्रीसहितो निर्दोषलरूपो विशेष. पुरुषग एव

नियामक पर्यवसन्न इति भव । सचेति । सच लक्षणादिवृत्तिमन्तरेणापि श्रुततत्त्वमस्यादिवाक्यस्य सहकारिभाव-मापन पुरुषविशेषगतस्तात्पर्यविषयबोधस्य सभवस्येव नियामक इति लक्षणाद्यभ्यपगमोऽनर्थक एवेति भाव । यादश-स्येति । तात्पर्यनिर्णयानुकूलविचारादिमत इस्पर्थ । लक्षणाप्रहतज्जन्यशुद्धोपस्थित्यादेनेहि यादशपदार्थेऽन्तर्भाव लक्षण येखिभधानस्यासङ्गर्खागत्ते । एवच तादृशस्यैवेखनेन लक्षणात्रहाचिरिक्तशाब्दानुकूलधर्मवत द्युद्धान्त करणस्यैव परामर्षेण विनापीत्यादेरि नासङ्गति । तादशस्यैवेखेवकारेणाकृतविचारस्य शाब्दानुकूलव्युत्पत्तिरहितस्य नित्यनैमित्तिकानुष्ठानाद्यप-जातान्त करणञ्जुद्धे पुरुषस्य व्यवच्छेद तेन शब्दिनशेषस्यैव कारणल उक्तपुरुषस्याप्युक्तसाक्षात्कार स्यादित्यापितरपाकृता । तादशेखनेन विचारव्युत्पत्त्यादेरुक्तस्य पुरस्कारात् । केवल इति । कैवल्यमत्र लक्षणाजन्योपस्थितिसाहित्यराहित्यमुक्तदोषेण विचारादिपुरस्कारस्यावश्यकलेन खेतरराहित्यरूपस्य तस्य वक्तमशक्यलात् । उपस्थितेरनावश्यकले तद्वेतोर्गृहीताया लक्षणाया सतरामनावश्यकलमिलाह—विनापि संबन्धेनेति । अयमभिप्राय —तत्त्वमसीलादेरपासनाप्रकरणस्थला भावेनोपास्यसमर्प्यकलासभवात् 'ब्रह्मविदाप्नोति पर' 'तमेव विदिले'त्यादिश्रुति गेधितमोक्षसाधननिविकल्पकसाक्षात्कारपरले निर्णाते तदुपपत्यर्थमन्यत्राक्कप्त किमपि कल्पनीयम् । तत्र निर्विकल्पकोपस्थितिरुक्षणायहस्य तत्कारणल लक्ष्यतावच्छेदका-नवगाहिलक्षणाग्रह शक्तिग्रहस्य विश्विष्टार्थविषयकस्य शक्यसबन्ध्यपस्थापकल विश्विष्टोपस्थितेर्विशेष्यमात्रशाब्दहेतुल चेति सर्वमप्यक्करेषु किंचित्करूपनीयम् । अथवीपस्थितिविनैव शाब्दहेतुलमक्क्ष्र कल्पनीयमिति विमर्शे लाघवात्तत्त्वमस्यादिशब्द-विशेषस्य तात्पर्यविषयनिर्विकल्पकसाक्षात्कारे शाब्दे हेतुलमेव कल्पनीयमिति सति चात्रास्य प्रामाणिकले शाब्दबोधस्योप-स्थितिजन्यसानुभवस्य न विरोधो न वान्यत्राप्येवमुपस्थित्यनपेक्षस्य शब्दस्य शाब्दहेतुलप्रसङ्गश्चेति विरोधिनोर्मध्ये य प्रबल स दुर्बल बाधत इसज्ञानप्राबल्य ज्ञानमुत्पत्तुमेव नाईतीखत आह—दुर्बलत्वाद्विद्याया इति । तम प्रकाशयो स्रभावत प्रकाशस्यैव प्रावस्य । निविडतमेऽपि हि तमसि खल्पोऽपि नीत प्रदीप तम एव पराभवति नतु तमसा पराभूयत इति प्रदीपोत्पत्त्यवस्थानप्रतिजन्धकसमवधानमेव तमस प्राबल्यमेवमखन्तमालोकासबन्धश्च तदुभयराहित्य आवरणायपगमा-दीषदीषदालोकसंबन्धाच सति दौर्बल्यमेवावतिष्ठते । प्रतीपागमे सर्वथेव तदुच्छेद ईषदालोकसबन्धे च तानव स्फुटमनु-भूयमान यथा तथाऽज्ञानस्य ज्ञानोदयप्रतिबन्धकद्धरितसमवधनमापातज्ञानसबन्धश्च प्राबल्यम् । निदिध्यासनपरिपाकातप्रति-बन्धकापगमो दौर्बल्य तस्मिन्सति ज्ञानोदयेऽत्यन्तमुच्छेद तात्पर्यनिर्णयमननादितोऽसाक्षात्कारात्मकापातज्ञाने तानव दौर्बल्य तस्मिन् सत्यश्रद्धाद्यत्पादनस्वकार्याक्षमत्मम् । तथाचात्रिचाग्ग उभयविधदोर्बल्ये शुद्धब्रह्मवेदन साक्षात्कारात्मक न दुर्लभमिति भाव । नन्वेवमपि तस्येन्द्रियाप्राह्मलान्नित्यमेव परोक्षलमहमर्थस्यापरोक्षरवेऽपि तहेदनस्य न मोक्षानुकूलात्मवेदनलमित्य-विद्योक्केदसमर्थापरोक्षात्मज्ञान दुर्लभमेवेखत आह—आत्मत्वाद्वोधरूपिण इति । 'यत्साक्षादपरोक्षाद्वह्नो'ति श्रुतोनिला-परोक्षब्रह्मात्यन्ताभिन्नस्यैवात्मत्वेन तत्साक्षात्कारायेन्द्रियव्यापारस्यानावश्यकलादपरोक्षविषयवेदनस्येन्द्रियविनाप्यपरोक्षलादप-रोक्षात्व स्वत एवायमात्मा न परत इत्यन्त करणनिर्गमनफलकेन्द्रियव्यापारस्य हि नापेक्षेत्युक्तरूपमात्मवेदन नासभवीति भाव । नन्वेवमपीन्द्रियस्यानपेक्षलेऽपि तादशनिर्विकलपकज्ञानमसंभवि । निर्विकलपसमर्थतया प्रसिद्धस्येन्द्रियस्य तत्रासमर्थ-खादनुमानार्थाण्स्योरहेश्यविधेयभावापन्नार्थसविकल्पमात्रसमर्थलादुपमानानुपलब्ध्योरपि तादरालाच्छक्तयादिनियतविषयलाच । शब्दस्यापि पदपदार्थसबन्धप्रहाधीनविश्विष्टोपस्थिलादिसहक्रतस्य पदार्थद्वयसंसर्गानगाहिबोधजननस्वभावलादिति णमात्रव्यापारस्य तत्राभावात्त्रथापि तत्स्वीकारे सर्वदैव तदापत्तिरिखन आह—शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वादिति । विचान रातीतलादिलर्थ । शब्दो हि सर्वप्रमाणमर्यादाविशायिमर्याद । कोऽन्यो हि तमृते गृहीतबावविषय विश्वना सिश्वतीलादौ विह्निकरणकसेकादिकमवगमयेत् । नावगतचेरकथमद्रवेण विह्निना सेक जवीषीत्याद्यपहासो नोपपद्येत । नचेच्छाप्रयुक्तप्रत्यक्ष-सभवस्तस्य ज्ञानायलौकिकसनिकर्षनिराकरणेनासभवादनुभवानाक्ढेच्छातत्सामप्रीकालविलम्बादिकल्पनागौरवपरा-हतत्वातः । ज्ञवीषीत्यस्योपपादनायाप्रामाणिकक्रकस्पनायाः अनुसरणीयलाच एव'मेष वन्ध्यासतो याति शशराज्ञधनधर' इलादावलन्ता मदायण्डार्थगोचरविकल्पजननैऽपि तमृते को उन्यो हि प्रभु को वालन्तालोकिकरसाद्यभिव्यक्तिसमर्था 'गच्छ-गच्छसी'लादौ मागच्छलाद्यर्थाभिव्यक्तिसमर्थौ प्रकरणनियमितशक्तयगोचरागृहीततात्पर्यकार्थविषयानेकार्थकवाक्यस्थले ताह शार्थीभिव्यक्तिसमर्थो वालर्थालैकिकी शक्ति तम्ते हि स्ववशगा बिभर्तुमीष्टे । नचात्र मानसज्ञानेन तिवर्वाह मनसो बहिर्शेष्वस्वतन्त्रस्वात् अलौकिकसनिकर्षस्य निराकरणात् । नाप्यनुमानेन व्यभिचारनिरूपकस्याप्यर्थस्याभिव्यक्ते मुख्यार्थ-बाधसाभावात् वक्तस्तारपर्याभावनिर्णयेऽपि सहदयस्य तादृशार्थाभिव्यक्तेस्तात्पर्यानुपपत्तेरप्रतिसधानाच । लक्षणाया अभा-बात् शक्ते प्रकरणेन नियमितलाच न लक्षणशक्तिभ्यामपि निर्वाह इति शब्दस्योक्तविचित्रशक्ति प्रामाणिकी प्रसिद्धामपि प्रकृतातपयोगिनीमाकलय्य शब्दशक्तेरचिन्खलादिखस्य तादशविचित्रशक्तिपरताभ्रम निरसितुमुक्तवाक्यविवरणरूप प्रकृतो-पयोग्यत्यर्थोद्भतशक्तिप्रतिपादकमनुपदमगृहीलैवेत्यादि वक्ष्यति तस्यायमभिसन्धि । सुषप्तस्य प्राथमिकबोधे कार्यत्वेन सकान रणकलिक्थे पनोधकवाक्यातिरिक्तस्याजुपलम्भेन वाघे परिशेषाद्वाक्यस्य तत्कारणतानिश्चय । नचाद्रष्टमात्रात्तदुपपत्ति । तस्य प्रबोधकवाक्यादिरहितस्थलीयप्रबोधे क्षुप्तलादिति वाच्यम् । कालक्रमेण निदाप्रयोजकदोषोपशमेन निदाहानेरेव तन्नोप-

गमाददृष्टमात्रस्य तत्राप्यकारणलाच । प्रबोधस्य तत्र निदाक्षयोत्तरसपन्नलौकिककारणदेवोपगमात् दृष्टकारणोपन्तममे लदृष्ट-मात्रस्य तथालानङ्गीकारात् अन्यथा सकललोकव्यवहारव्यादुलीभावप्रसङ्गात् । नच तत्र लोकप्रसिद्धशक्तया निर्वाह । तस्या पदपदार्थसबन्धग्रहतज्जन्योपस्थिलादिसहकृताया एव फलोपधायक्लव्यवस्थिते सुषुप्तां तदसभवात् सुषुप्रयगग्रक्षणे लोक-विलक्षणसामग्रीत सबन्धग्रहादिक प्रकल्प्य तदभ्युपगमे साक्षाल्लोकविलक्षणशक्तेर्लाघवेन तद्वाक्य एव कल्पग्रितुमुचितत्वात् । अय मेर्यादिशब्दादवाक्यादिप प्रबोधान्नेद तत्त्वमसीति वाक्यस्य तथाबोधकल उदाहरणीकर्तुमुचितम् । सुप्तप्रबोधकवाक्यस्य मेर्यादिशब्दसमानशक्तिमत्त्वोपगमादिति चेदुच्यते । यत्र हि प्रबोधकवाक्येनोत्तिष्ठोत्तिष्ठ प्रबुद्धाखेत्याद्यात्मकेनावितेनेन प्रबोधो वाक्यतात्पर्यगोचरखरूपविषयको जायते सचानुभविक प्रबुद्धोऽहमस्मीत्यादिव्यवहारान्यथानुपपत्त्या सिद्ध प्रबुद्धोऽसि न वैति सशयादर्शनात्तवान्यस्य वा व्यापारादित्यादिसशयदर्शनात् वान्यार्थप्रबोधगोचर तदन्यागोचर स निर्णात । तत्रोक्त-प्रबोधे जाप्रह्शायामुक्तवाक्ये ऋप्ता या शक्तिस्तस्या एव लाघवादुपस्थित्यादिसहकारिवैकल्येऽपि फलोपधायकखह्रपवैचित्र्यमात्रं हि कल्प्यते नतु मेरीशब्दादिसाधारणशक्तयन्तर । तच क्रचिदपि ज्ञानादिविषयकोक्तवोधे मेरीशब्दादौ न क्कप्तमिति तत्कल्पन तस्यान्यत्र क्रुप्ततादशबोधसामग्रीवैकल्पेऽपि फलोपधायकलकल्पनमित्युभयकल्पने गौरवात् । एव शक्यलेनाक्रुप्तलाविशे-षाज्ज्ञानादिगोचरप्रबोधे तच्छक्तिकल्पने प्रबोधकपुरुषसबन्धादिविषयकेऽपि तस्मिन् सा स्यात् तथासत्युक्तसशयामुपप-त्तिरंतस्तत्त्रयोधनिरूपितले सति तदितरयोधानिरूपितलेन तत्करूप्यमित्यस्यापि गौरवस्य सत्त्वातः । सन्मते तादशयोध एव तद्वाक्यस्य क्षुता शक्तिर्नोक्तसबन्धबोध इत्यशक्तेरेव तद्वत्यितिर्वाहात् । अक्षुते शक्तेरकल्पनेन तद्विशेषादन्यत्राप्यक्कते तत्प्रसक्तेरेवाभावात् । तस्मानिव्यया अभावप्रत्ययालम्बन्यत्तिविशेषादिरूपाया हानिरेव भेरीशब्दाज्यायते एवमनुभूयमान-प्रबोधनिषयानिषयकतारतरवाक्यादपि निद्राहानिरेव । प्रबोधस्तु मेरीशब्दाग्रतिरिक्तसामग्रीसपत्या विलम्बेनैवेत्युपेयम् । नचो-क्तप्रबोधसमर्थवाक्यस्थलेऽप्येवमुचितम् । तादशवाक्यस्य तादशबोधे क्वप्ता या शक्तिस्तस्य। प्रागुक्तोपवायकसमात्रकल्पना-त्तोऽन<u>त्त्रभूयमानजाश्रत्स्थलीयोत्पत्त्तिविनाशवद्वाक्योपस्थित्यादिघटितसामश्रीकल्पनायाः गौरवपराहतलातः । **मेरीशब्दादिस्थले**</u> लखन्तादष्टतयातिजधन्यशक्तिकल्पनापेक्षया दृष्टोक्तसामग्रीकल्पनाया एवोचितलात् । अस्मत्पक्षे चादष्टशक्तिकल्पनाया एवा-भावादित्युक्तप्रबोधजनकवाक्यस्यव द्रष्टान्ततयाऽभिमतलेन सर्वसामञ्जस्यम् । विवास्तं मोहहानत इति । त खप्रकाश-ज्ञानखरूपमात्मानमित्यर्थ । वेद्यीत्यस्य भग्नावरणचित्तादातम्याश्रय इत्यथ । द्वितीयेय कियाविशेषणे ऽमेदस्तदर्थ । विषय-लस्य ग्रद्धात्मन्यसभवात् । तथाले तस्य दृश्यलेन मिथ्यालापते भन्नावरणचित्तादात्म्यस्यैव दृश्यलह्पले मेदगर्भस्य तस्य खस्मिन्नसत्त्वेन मिथ्यालापत्त्ययोगातः वृत्तेराकाराख्यस्य विषयलस्य तत्राभ्युपगमसभवेऽपि वेदनस्य तद्रपक्षोत्त्यसभवात् । तसिल्प्रलयेनोक्तस्य भोहहानेरविद्यानिवृत्तेस्तत्प्रयोजकलस्यासभवात् तस्या एव तत्प्रयोजकलात् । उक्तप्रयोजकलस्य ह्यज्ञा ननाशप्रति खरूपसबन्धविशेषरूपल तहत्त्यधिकरणक्षणस्याविद्यातन्त्रयुक्ताधिकरणक्षणपृत्वैलाभावनियमरूपल वेलन्यदेतत् । तसिल सार्वविभक्तिकलेन मोहहानायेखेतत्समानार्थकले वेदनत्ववृत्तिरूपले च द्वितीयाया आकाराख्यविषयलार्थकलमपि समवति हानशब्दस्य प्रागुक्तदौर्वल्यलक्षणक्षैण्यार्थकलेऽपि वेदनस्य ताहशात्माकारवृत्तिरूपल संभवति तत्प्रयुक्तलस्य तत्रा-बाधादिखेव वा द्वितीयाया विषयलार्थकलसभव । विद्यस्त मोहहानत इखेतद्विवृणोति—अविद्याद्यातिन इत्यादिना । ज्ञानाज्ञानयोविरुद्धयोरेकदा सत्त्वासभवात् भावरूपस्याप्यज्ञानस्य न जानामीत्यादिप्रत्ययगोचरस्य ज्ञानाभाववत् स्वत एव ज्ञानः विरोधिलात् मृत्तिकाल एवाविद्यानाकोऽभ्यपेय । विरोबिसामम्या एव च तन्नाक्तक वाच्यम् । समवायिनाकाधीनकार्यनाका-स्थळे नैयायिकानामिवोपादानव्यतिरेकेणापि क्षण वृत्त्यवस्थानस्य सभवात् । नच 'नर्यत्यविद्यया सार्घ'मित्यस्य विरोधस्तेन तयो सहैव नाशस्य प्रतिपादनात् सहभावस्यैककालोत्पत्तिकलरूपस्यैवैतादशस्थले प्रत्ययादन्यथा दिवसादिविलम्बेन घट-नाशोत्तरं पटनाशे घटेन सार्व पटो नश्यतीत्वपि स्वादेककालस्थितेन्तत्रापि सत्त्वादिति वाच्यम् । सहनाशो हि तयोर्न वृत्त्युत्प-त्तिक्षण उत्पत्तिनाशयोरेकदाऽसमवात् । नापि हि वृत्युत्पत्त्यनन्तरक्षण उभयोर्नाशकस्य पूर्वक्षणे दुर्निरूपलात् शब्दस्या-विद्यानाशकवेऽपि वृत्तिनाशकवायोगात् । जनकस्यैव तस्य नाशकवे जन्मासभवात् रूपमेदेनापि तयोविरुद्धस्वभावयोर्वरू-वत्प्रमाणाभावेन तस्योपगन्तमशक्यलात् । वृत्तेरविद्यानाशकलसभवेऽपि खनाशकलस्यायोगात् अनुभवविरोधात् क्षणिका-न्सराब्दस्योपान्सराब्देन तस्यान्सराब्देन समकालमेव नाशात् । तत्रापि क्षणिकान्सराब्दस्य खनाशकलातुपगमात् । इत्य-विद्ययो सह नाशे हुलेत्यादिनोक्तस्य रोगनाशोत्तरकालिकौषयनाशस्य दृष्टान्तलासङ्गतेश्च । तस्माद्विरोधिवृत्तिसामम्या अवि-**द्यानाश** उपादानभूताविद्यानाशाद्वृत्तिनाश इसेवाभ्युपेयमित्यगत्याऽविद्यानाशवृत्तिनाशयोरेकमात्रक्षणेनाप्यव्यवहितयो**रु**त्पत्त्यो• र्दुर्भाह्यक्रमतया समानकाळल्मुपचर्यातितीक्ष्णेय सूची यत्सम शतपत्रपत्रशत भिनत्तीतिवत् साविद्यया सार्धनश्यतीति प्रयोग कृत इत्यस्योपेयलात् । तादृशस्थलेऽन्यत्र सहभावस्यैककालोत्पत्तिकलरूपेलेऽपि समानकाललमात्रविवक्षया वा यथाकथचिदत्र तस्योपपायलात् इष्टान्तवाक्यस्य पश्चद्वयेऽपि सर्वथा सामजस्यविरहात् । सहनाशपक्षे खस्य खनाशकलाभ्य-पगमेन समानकर्तकलसभवेऽपि पौर्वापर्यस्थात्रपक्षे समानकर्तृकलस्यासभवेनैकमात्रपरित्यागेन हलेलस्यामुख्यताया एवो-पेयलात् । एव चाविद्याघातिन इत्यस्याविद्यानाशजनकादिति सुख्य एवार्थोऽभ्युपगतो भवत्युपक्रमस्थलेन तन्सुख्यार्थलसीव

न्याग्यलात् । यद्या विरोधिज्ञानक्षणोत्पन्नसिन्नकर्षादिसामग्रीजन्यविरोधिज्ञानोत्पत्तिक्षणे थायनये विरोधिनो क्षणमेकन्ना-वस्थानमिव भावरूपयोर्ज्ञानाज्ञानयोरिप क्षणमे कत्रावस्थानमुपेयम् । ज्ञानाव्यवहितोत्तरक्षणे च तस्मादज्ञाननाश एव सित ज्ञानस्य तत्र तत्राज्ञाननाशक बोद्धोषो न दौस्थ्यमुपयाति । विरुद्धयोरिप रूपमेदेनैकत्रावस्थानस्य बहुधा दर्शनादन्यस्य नाशक-लबाधे कार्यलेन तन्नारास्यावस्यकले च सति तन्नारा तत्कारणशब्दजन्योऽसभावितशब्देतरजन्यले सति जन्यलादित्यनेन शब्दस्य नाशजनकले सिद्धे शब्दनिष्ठा तद्वतिनाशजनकता तिबष्ठतद्वतिजनकतावच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्ना तद्विरुद्धलेन प्रतीयमाननिक्षिपतजनकतालादितिरूपमेदेन नाशकलजनकलयो प्रामाणिकलेऽविद्यानाशक्षण एव खजनग्रग्रदाद्वत्तिनाशस भव । जनकतावच्छेदक च तादशशब्दल नाशकतावच्छेदक च तिन्नष्ठविशेषणतया वृत्त्युपहितल बोध्यम् । किंवा स्थित्यतु-भवविरोधेनान्येषा खनाशकलासभवेऽपि स्थिलानुभवरहितस्य क्षणिकान्लशब्दादेस्तत्त्वसाक्षात्कारस्य च खनाशकत्वोपगमे क्षस्यभावात् । अविद्यानाशः इव खनाशोऽपि स्वोत्पत्त्यव्यवहितोत्तरक्षणे स्वस्मादेव जायते । अत्रच पक्षे दश्यसाविच्छन नाशप्रति तत्त्वज्ञानत्वेनैककार्यकारणभावसभवालाघवम् । एवच 'नरयखिवयया सार्ध'मिखस्य नौपचारिकत्व दृष्टान्तोपपादन त्कमेवेखविद्याचातिन इत्यस्य ब्रह्माकारः तिद्वाराऽविद्यानाशकस्येत्यर्थ । अत्र नरयस्यविद्ययासार्धमित्यस्य प्रधानीभूतवाक्याशस्य मुख्यार्थंत्व न्याय्यमव्याहत भवति । केचित्त द्रष्टान्तवाक्यस्यैव मुख्यार्थंकलमभ्युपगच्छन्ति विना बलक्तप्रमाणमुपादाना समवायिकारणनाशातिरिक्तस्य कार्यनाशकताया मन प्रत्ययमलभमाना रोगोपादाननाशद्वारैव हि रोगनाशकलमौषधस्य । एवच रोग हला खोपादाननाहोन यथौषध नदयति एवमनियां हला तद्रूपोपादाननाशादह ब्रह्मेति या घी सा नइयती खर्थ। सार्धमिति त्वौपचारिकमेवाविद्याघातिन इत्यस्य वृत्तिद्वारा यज्ञाशकत्वमविद्यानाशकजनकल्लपममुख्यघातकत्व तदर्थकत्वे-मामुख्यार्थं समेनेति वदन्ति । बखुतखु तत्त्वज्ञानसमानकालिकस्तदुत्तरकालिको वाऽविद्यानाश स्वकारणाभिमतजन्यो न समवित कारणजन्यस तस्य ब्रह्मखरूपलासभवेनाविनाशे मोक्षे श्रुतस्याद्वैतस्य भङ्गापत्ते । विनाशे चाविद्योन्मजनापत्ते-स्तनाशस्याविद्याविद्याविद्यानाशत्वेनाविद्यानाशरूपत्वोपगमेन तद्वारणेऽपि तस्याविनाशेऽद्वैतभङ्गापत्ते तस्यापि नाशेऽनवस्था-पत्ते । नह्यस्यन्ताभाववत् ध्वसस्यापि सामान्यधर्मावन्छित्रप्रतियोगिताकत्व येन नेह नानेस्यादिश्रुतिबोधितसकलद्वैतबाध-रूपद्वैतविष्ठष्टरयलाविच्छन्नाभावस्य दर्यत्वेन स्वघटतद्खन्ताभावलविश्विष्ठाद्युभयप्रतियोगिकत्वेन मिथ्यालस्य मिथ्यात्वेऽपि घटादेरमिथ्यालप्रसङ्गवारणवत् । तत्त्वज्ञानजन्यनाशस्यापि सकलदृश्यप्रतियोगिकत्वेन प्रतियोगित शाशप्रतियोगिकतया नाशनाशेडपि माबोन्मज्जनस्यानवस्थायाश्च प्रसङ्गवारण स्यात् । नह्यभ्युपगन्तुमपि शक्यम् । तद्यथाहि समवायादिना प्रमेय नास्ति घटतद्खन्ताभावौ न स्त इखादिप्रतीतेरखन्ताभावस्थोभयप्रतियोगिकत्व प्रामाणिक न तथा ध्वसस्य घटतद्भसौ नश्यत इत्याद्यप्रतीते । तथाच प्रमेय नास्तीति प्रतीतिसिद्धाभावस्य प्रमेयत्वेन स्वप्रतियोगिकत्व स्वस्यापि समवायेनासत्त्वात् । बाधकविरहात् । नहि ख समवायेन क्रचिजात्यादौ वर्तते । नहि न प्रमेयम् । एव नाशस्य खप्रतियोगिकल उत्पत्तिनाशयोरे-कदा सभवविरहात् । अनादिभिन्नस्य तस्योत्पत्तिरहितत्वेन तुच्छलापत्ति । तथाच न नाशोऽपि नहि वन्ध्यापुत्रादिक नश्यति तस्योत्पत्तिमत्त्वे तत्कालेन ख नापि खभिन्न नाशरूप हि वस्तु कालभेदेन नाशद्वयाभ्युपगमेऽपि न निस्तार । उत्तर-नाशस्य पूर्वनाशप्रतियोगिकलसभवेऽपि पूर्वनाशस्योत्तरनाशप्रतियोगिकलासभवात् । तत्पूर्वं तस्यानुत्पन्नत्वेन प्रतियोगिरूप-तत्कारणविरहात् । अथाविद्यादिसकलहरूयनाशस्याविनाशेऽपि कृतोऽद्वैतहानि परमार्थसत्त्वस्य तत्रानुपगमेन परमार्थसद्विन तीयराहिस्यरूपसाद्वैतस्याविघातात् । घटसत्त्वकाले घटास्यन्ताभावस्येव नाशकालेऽपि नाशास्यन्ताभावोपगमेन मिथ्यासस्य सभवातः । नच नाशस्याविनाश उत्पन्नस्य तस्यानन्तलापत्तिरिति वाच्यम् । इष्टापत्ते । नच तथात्वे कल्पितत्व न स्यादिति बाच्यम् । यथा ह्यनादित्व न जीवादिषण्णा कित्पतत्वविरोधि तथाऽनन्तत्वमपि न नाशस्य तथात्वविरोधि विरोधि च स्वभा-वसत्त्वसुभयत्रैव हि न प्रामाणिकमेकेन सदूरेण सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्ती प्रातिस्विकसत्त्वकल्पनाया गौरवपराहतत्वेनौपाधिक-सत्त्वस्येव व्यवस्थिते । नच कल्पिकाया अविद्यायास्तदानीमभावात् कथ कल्पितलमिति वाच्यम् । निह तत्तत्पदार्थसमान-कालिकयैव कल्पनया भवति कल्पितत्व येनाविद्यानाशस्य न स्यात् । तथा सति वियदादीनामीश्वरकल्पितलपञ्चे तद्वत्पत्ति-पूर्वकालिकमायाष्ट्रतिहरफिक्पनया किंद्यतत्व न स्यात्। नचेश्वरस्य सा वृत्तिर्भ कल्पना कल्पना हि श्रम इतीश्वरो श्रान्त स्यादिति वाच्यम् । बाधितविषयकत्वेन तस्या अमलस्य दुर्वारलात् । आन्ति हि आन्तित्वेनाजानत एव आन्तत्व । निह खिसन् रामलादिकमारोप्य तास्ताश्चेष्टा कुर्वन्नटो आन्त उच्यत इति आन्तिसत्त्वेऽपीश्वरस्याभ्रान्तत्वोपपत्ते । तादशी च बृत्तिरीश्वरस्य जीवादृष्टमात्रात्तदुद्भावितेच्छातो वा सर्वज्ञस्य । एवमेव जीवाज्ञानकल्पितलपक्षेऽपि । तथाचाध्यास कल्पना-आन्तिरित्यनर्थान्तरम् । सा यथेद रजतिमत्यादौ बाधात्प्राकः सत्तया ग्रहीतेदमर्थादिविशेष्यिका रजतस्य कल्पना तथा सत्य-विद्या सन् जीव सन् घट इत्यादिप्रतीतिर्विचारमाद्यमान्तिलकाकल्पनाऽविद्यादीना बावात्प्राक् यदा कदापि भवन्ती तत्त द्विषयाणा सैव सिद्धिरिति तद्विषयलारूप करिपतत्व तेषा यदि सत्प्रतीतिरश्रान्ता स्यात् । तदतिरिक्ता वा काचित्प्रमासिद्धि स्यात् । प्रमितत्वेन तेषां तदा कल्पितत्व न भवेत् । नह्येवमस्ति सर्वस्यैव सविकल्पकस्य कालस्येव सत् सबन्धस्यावगाहित्वेन असलात् । नहाय घट पर्वतो विह्नमानित्यादिअत्यये सति घटवह्नयादीना सत्त्वे भवन्ति केऽपि सन्दिहाना । न्यायादिनये

कदानिद्धटारीना भ्रमात्मकप्रखयेऽपि प्रमायास्तित्सिद्धिरूपाया सत्त्वेन कल्पनयैव सिद्धस्त्रविरहेण नहि तेषा कल्पितसम्। नच न भ्रमादर्थसिद्धिरित्यस्य विरोध इति वाच्यम् । न भ्रमेणार्थपारमाधिकसत्त्वस्य गोचरीकरणमित्यत्र तात्पर्येण विरोधा-भावात् । नच प्रत्यक्षस्य सत्त्वावगाहिले स्वाभाविकतदवगाहिलमेवास्त् बलवता तेन तद्विषयमिध्यालप्राहकस्यागमस्यैव बाध किं न स्यादिति वाच्यम् । सदोषलेन सदिग्धात्प्रत्यक्षाचिदोंषलेन निश्चितस्यागमस्वैन प्रबललेन विषयमिध्यालग्राहका द्वैतश्रुत्या तस्यैव हि बाध स्यात् । तथाच यस्यौपाधिकसत्त्वविषयत्वस्यैव वाच्यलात् । नापि हि मिथ्यालविरोधित्रिकाला-बाध्यलस्य प्रसक्षायोग्यस्य विषयल प्रसक्षेऽभ्युपगच्छाम् । कि लनुगतसद्रपस्य स्वत एव प्रसक्ष्योग्यस्य सबन्ध तादातम्यरूप प्रसक्षादिविषयमूरीकुर्म । तच तादात्म्यं भन्नावरणसद्भपचितो विषयस्य न मिध्यास्वविरोधि अपितु साधकमेव यो हि यथाकल्पनारूपस्विद्धा गोचरीक्रियते स तथैव भवति सिद्धो गोचरीक्रतश्चाविद्यादिपदार्थोऽनादिसान्ततया घटादिरुत्पत्ति-विनाशतत्त्रहेशकालादिसबन्धितयेति ते तथैव भवन्ति सिद्धा । कल्पना च नोत्पत्ते प्रयोजिकेति न नियमेन पूर्वमपेक्षिता न स्थितेरिति न सदैव स्थितिकालेऽपीति । यदाकदाचिदपि भवन्ती सद्भूपेण विषय गोचरयन्ती सिद्धिरूपा विषयस्य सिद्धलमापादयन्ती तुच्छव्यावृत्ते प्रयोजिकेति । साचेय कल्पनानन्तेऽप्यज्ञाननाशे ज्ञानादज्ञाननाश सन्नेवरूपाससारकाल एव जायमाना विद्या नाशेऽपि किर्पतलस्य प्रयोजिकेलनन्तलेऽप्यविद्यादिनाशस्य न किर्पतलहानिरिति चेदुच्यते । निह बाधित सन् कश्चिद्दत्पराते । घटादिव्यावहारिकाणा शुक्तिरजतादिप्रातीतिकाना च बाधान्प्रागेवोत्पत्तिदर्शनात् । तथाच चरमतत्त्वसाक्षात्कारो यद्यविद्यादीनामिव तेषा नाशस्यापि बाधस्तदा बाधित स नोत्पद्येतैवाविद्यादिनाशो यदि न स नाशस्य बाधस्तदा तादशनाशोत्तरं पुनस्तस्य बाधस्योत्पत्त्यसभवेन तस्याबाधितत्या त्रिकालाबाध्यलक्षणपरमार्थसतो ब्रह्मातिरिकस्य सत्त्वेन कुतो नाद्वैतहानि । किंच परमार्थसद्वितीयराहित्यस्य परमार्थसत्त्वेन द्वैताभावरूपस्याद्वैतपदार्थलाभ्युपगमे तद्रूपाद्वैतस्य मुक्तिससारकालयोरविशेषेण विशिष्य विदुषो द्वैतप्रतिपादन 'विद्वानामरूपाद्विमुक्त' 'ज्ञाला देव मुच्यते सर्वपाशै रिलादि-भिरसमञ्जस स्यादिति । येन रूपेण द्वैतस्य कल्पनया सिद्धिस्तद्वपाविच्छन्नाभाव एवाद्वैतपदार्थो वाच्य । तथा सित तादश रूपाविच्छिन्नाभावो न बाधातप्राक् इति विशिष्य मोक्षे तत्प्रतिपादन भवति समझसविद्याविनाशस्य मोक्षदशाया विद्यमानंखे चाविद्याविनाशलरूपोक्तधर्माविन्छनस्य सत्त्वे तदभावस्यासभवेन भवेदद्वेतभङ्गः । यदि प्रपञ्चस्य खरूपेणैवाभावो मिथ्या-लघटकस्तदा ताहशाभावरूपस्पद्वितस्य नोक्तश्रतिविषयलसभवो मोक्षससारयोस्तत्सत्त्वस्याविशेषातः । किंत्र दश्याधिकरणसा-मान्यभेदरूपस्य सन्य दर्गवति दर्गाखन्ताभावः इव दर्गावन्छेदकदेशकाळावन्छेदेन नाभ्यपेयत इति ससारदशायाः नः तस्य सभवो मोक्षकालेऽपि यद्यविद्यानाशादिरूपदश्यवत्त्व ब्रह्मणि स्यान्न स्यात्तदानीमपि तस्य सभव इति भवेदेवाद्वैतभन्न । दश्या-सत्त्वे च प्रतियोग्युपलक्षितखरूपेणाधिकरणीभूतब्रह्मरूपस्य तस्योपगमेन भवखद्वैतभङ्ग । उपलक्षकतापि तस्य कल्पितेनैव सबन्धेन । नचैककाले कदाप्यविद्यमानयो कथमुपलक्षकलमपीति वाच्यम् । प्रतियोगिलानुयोगिलयो खरूपसबन्धात्म-कलपक्षे प्रतियोगिना ध्वसप्रागमावयो खरूपात्मकसबन्धेन विश्विष्टप्रत्ययविषयलवत् । तादशाधिकरणग्रद्धबद्धाणोरुक्तप्रत्यय-विषयत्वस्य समवेनोपलक्ष्योपलक्षक्तस्य सभवात् । वस्तुतः सर्वधर्मग्रून्यस्य स्वप्रकाशसचिद्रपस्य समस्तवाधावसानस्य बाधा-समवादज्ञानासमवाच । विषयलोपलक्ष्यलञ्जूद्भल दृश्याधिकरणसामान्यभेदादीना तत्र निर्वचनासभवेऽपि व्यवहारप्रवृत्त्य-पयोगिनो व्यवहारकालकल्पितस्य सभवेन तेन सर्वव्यवहारोपपत्ते । तैस्तै पदै लक्षणवाक्यादिवत्तद्विपरीतबुद्धिविरोविनि-र्विकल्पकस्य संभवात्तस्य मोक्षेऽद्वितीय ग्रुद्धमानन्द ब्रह्मेत्यादिव्यवहारस्य प्रयोजकलात् । ग्रुद्धे धर्माणा विरहेऽपि प्रपश्चे तत्समानसत्ताकस्य ग्रुद्धनिक्षितोपलक्षकलग्रुद्धस्वरूपाद्वैतप्रतियोगिलादे सत्त्वेन तस्यैनोक्तव्यवहारहेतुलोपगमाद्वा सर्नोपपत्ति-समव । अथ खरूपेणाभावपक्षो न युक्त । घटसत्त्वेऽपि तस्य सत्तया प्रत्यक्षाद्यापत्तेरिति चेष । स हि खाश्रये विद्यमानो-ऽप्यविद्यारूपदोषान्नाच्यक्ष इत्यपरोक्षस्य घटादौ मिथ्यालयहस्याभावात् घटसत्त्वतदभावयो विरोधप्रतिस्थानेनैककालेन तयोर्ज्ञानमिति प्रवृत्तिनिवृत्त्यादेरपि न व्याघात । ग्रुक्तिरजतघटादीना निषिद्धखरूपलेऽविशेषेऽपि व्यनहारकाले खरूपनिषेध-प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभ्यामेव विशेष । नच निषिद्धस्रह्भले गगनकुसुमादितुल्यतया घटादीनामुत्पत्तिर्दण्डादीना कारणल न स्यादिति वाच्यम् । सत्त्वेन प्रतीयमानखतदभावाभ्यासभयोर्वेलक्षण्यम् । सत्त्वेन प्रतीयमानखमेव हि तुच्छव्यावृत्त कारणोत्प-त्यादिमत्त्वे प्रयोजकम् । तच घटादीनामस्येव । नहानिषिद्धखरूपल परमते तादशस्य गगनादेरुत्पत्तेस्तादशस्य पारिमाण्ड-ल्यादे कारणत्वस्य चाभावात् । वचनानिषिद्धस्तरूपत्व नोत्पत्त्यादेर्व्याप्य येन तस्य गगनादावृत्पत्त्यादिप्रसम्भकतः स्यात् किंत्र व्यापक्रमेव । तच दण्डघटादितो व्यावृत्त करणलोत्पत्त्यादिकमपि व्यावर्तयेदिति वाच्यम् । उभयसप्रतिपन्नानिषिद्धस्त्रह्मपोत्प-त्त्यादिमत्पदार्थस्याभावेन सहचारदर्शनस्यैवाभावेन व्याप्यव्यापकभावस्य दुरवधारणीयलात् । यद्यनिषिद्धस्तरूपल मार्थिकसत्त्व वा कार्यकारणभावावच्छेदक स्याच स्याचिषिद्धस्त्ररूपस्योत्पत्त्यादिमत्त्वम् । नह्येवमस्ति घटलदण्डलाभ्यामेव लाघवेन कार्यकारणभावात् । न्यायनये नाव्यावर्तकलात् अस्मन्मते चासत्त्वादनिषिद्धसरूपलादेस्तदवच्छेदकलस्य वक्तम-शक्यवास । नच खह्मेणैव दण्डादीना घटादिकार्याधिकरणेऽभावसले नियतपूर्वसत्त्वहपस्य कारणलस्य न समव दण्डा-वीना तत्रासरवात् । असरवेऽपि कारणले तन्लादीनासपि घडे कारणल स्यादिति वाच्यम् । कारणता घटकीभत हि सत्त्व

नानिषद्धखरूपलादिकमितु वर्तमानल तच निषद्धखरूपस्यापि दण्डस्ये घटदेशेन तन्लादेशित दण्डस्य कारणलेऽपि तन्खादेरकारणलनभवात् । नच खरूपेण खाभाववति खर्य स्थितिरेव कथ स्यात् विरोधात् अन्यया पर्वतहदयो समानमेव विक्रमत्त्व स्यादिति वाच्यम् । तादशाभावस्य स्थिसविरोधिकात् । पारमार्थिकसत्त्वस्यैव विरोधिकात् स्थितिर्हि स्वकारणा-धीना पर्वत एव कारणसाम्राज्याद्भवति वहेर्न हद इखस्य वक्त शक्यलात् । नच कारणेऽपि तादशपर्यनुयोग समान इति वाच्यम् । तादृशपर्यनुयोगस्य सत्त्वाभ्युपगमपक्षेऽपि समानलात् । पर्वत एव कस्माद्विक्षसामग्री न हदे सामग्रीकारणमपि क्कत पर्वत एव न हद इस्रेव पर्यनुयोगपरम्पराया सभवात् । दण्ड एव घटकारण कृतो न तन्तुरिस्रनुयोगस्यापि सभवात् अदृष्टेश्वरेच्छादाविप तादशातादशलविकल्पस्य सभवात् । नच नित्यलादीश्वरेच्छाया प्रवाहानादिलाददृष्टादौ न तदवकाश इति वाच्यम् । तन्तोर्घटो भवत् हदे वहिसामग्री भवलेव रूपत्वेपीश्वरीयलनित्यलादिप्रामाणिकवस्लव्याघातेन तादशपर्यत्-योगस्य वार्यितुमशक्यत्वात् । नचेश्वरेच्छादेरप्रसक्षत्वेन कल्प्यतया तन्तोर्घटादर्शनात् हदे वन्हादर्शनात् तन्तौ घटकारण-लामावस्य हदादौ विहसामम्यभावस्य निर्णयात्तथाविधेश्वरेच्छादेस्तत्तद्वकुलादृष्टादिप्रवाहादेने कल्पनमिति वाच्यम् । यथा दर्शन कल्पनेति हि वदता परिहृतस्त्वया दुर्वारोऽपि दोषनिवह । परन्त्वेवमस्मत्पक्षेऽप्युक्तपर्यनुयोगादौ परिखजाक्षिनिमील-नमुन्मीलितेक्षिणि सर्वदोषपरिहारस्य तवावलोकनसभवात् । तथाहि समानेऽपि गुणत्वे रूपादेनैकावयविनि भावे सत्यभाव सयोगादेश्व भावे सखप्यभावो दर्शनतदभावाभ्यामेव यथाभ्यपगत तथाऽभावलाविशेषेऽपि क्विचदाश्रये प्रतियोगी न सर्व-त्रेखस्यापि दर्शनतदभावावेव नियामकौ । यत्र यस्य दर्शन तत्रैव तस्य सिद्धिरुत्पत्तिरवस्थितिश्व नान्यत्रेति पर्वत एव वहे स्थितिर्न हृद इखन्नावयोर्न विशेष तथा सति सर्वव्यवहाराणामदौस्थ्य ममापि विशेषस्लयमावयोर्विषयदर्शनहृपासिद्धिस्तव वस्तत प्रमैव ममतु भ्रान्तिरेव । भ्रान्तिर्द्विवधा व्यवहारकाल एव बाधात् भ्रान्तिलेन गृहीताया भवानपि भ्रान्तिरूपा मन्यते तया नार्थसिद्धि भवदिभमता मया तु साप्यर्थसिद्धिरूपाभ्युपेयते यया शुक्तिप्रदेशे सिद्धस्य रजतस्य साक्षात्कारि-प्रखयस्तत्र रजतासिद्धौ देशान्तरस्थरजतस्यैव प्रखये साक्षात्कारिप्रखयानुपपत्तेरापणस्थरजतवदळङ्काराचिखठरजतकार्यासम-र्थंलात्तत्रासिद्धलव्यवहार । ताहशकार्यासामध्यें वीजन्तुव्यवहारकाळे बाधस्ताहशकार्यसमर्थंतया चाकल्पितत्व तत्प्रयोजक-तयापणस्थरजतसामम्याश्राकल्पितलमतएवोपार्जितमोदकाशामोदकनृप्तयो रसवीर्यविपाकादितुल्यतापि गरिहृता । यद्धि यादश यादशकार्यकारि भवति कल्पनया सिद्ध तत्तादशं तादशकार्यकार्येव भवति । उपार्जितस्य मोदकस्य व्यवहारकाळा-बाध्यस्य तादशसामग्रीजन्यत्वेन तादशकार्यकारित्वेन कल्पनयोत्पत्तिस्थित्यादिमत्तया सिद्धलाद्यवहारकाळाबाध्यरसादिजनक-लमाशामोदकतृस्यादेर्व्यवहारकालएव वाधितस्य प्रागुक्तरूपेण कल्पनया हासिद्धस्य प्रतिभासमात्रशरीरस्य व्यवहारकालवा-च्यप्रतीतिमात्रशरीररसादिजनकलमेव सर्पनिश्रमादिस्थले भयकम्पादेर्व्यवहारकालाबाच्यतज्ज्ञानकार्यलमेव न तद्विषयसर्पादि-कार्यलमित्युक्तनियमेन व्यभिचार । द्वितीया तु यावद्यवहारमात्मतत्त्वसाक्षात्कारात्प्राक् भ्रान्तित्वेनाविचारकै प्रचुरैरपृही-ताविचारकैरप्यखल्पैरसाक्षात्कृतबाधैस्तत्त्वेनासाक्षात्कृताविचारमात्रगृहीततयाऽपरिनिष्ठितञ्रमभावाया भवद्भिवैस्तत प्रमैवाभ्य-पेयते तयैव चार्थसिद्धिरस्माभिस्तु सुतरा तयार्थसिद्धिरुपेयते व्यवहारकालाबाधात् व्यावहारिकप्रमोच्यते तदुभयरूपा भ्रान्ति कल्पना तया सिद्धस्य कल्पितत्वेन न पारमार्थिकसत्त्व न सिद्धलमात्रेण परमार्थसत्त्वमि तु प्रमासिद्धत्वेन प्रमाचाबाधित-विषयचरमनिर्विकल्पकाभिव्यक्तसद्रूपचैतन्यमात्र स्वप्रकाशमित्यनन्यसिद्धत्वेन स्वत सिद्ध ब्रह्मैव परमार्थसद्रूपलाइटाभाव-बाद्युपलक्षिताभावस्वरूपमपि । नतु प्रतियोग्युपरक्ताभावस्विविष्ठ तस्य प्रतियोगिवत्कल्पितसमेवेति सिद्ध तत्त्वज्ञाना नावि-वादिदृश्यनाश उत्पचत इति किंतु तत्त्वज्ञानस्याविद्यादिसकलदृश्याश्रयकालपूर्वेलाभावनियममात्र तावतैव मोक्षक्षणस्य बद्ध-पुरुषकिल्पतस्य दृश्यसामान्यात्यन्ताभाववत्व दृश्याधिकरणसामान्यभिन्नत्व वा सिद्ध्यतीत्वेव सत्यविद्याधातिन इत्यादेरविद्याद्य-खन्ताभावेन सह क्षेमिकप्रयोज्यप्रयोजकमावेन वृत्तिद्वारा सबद्धादिखर्थ । नर्यतीखस्याप्यदर्शनमविवया सार्ध प्राप्नोतीखर्थ । धुषुप्तौ यया साक्षिचैतन्येनाविद्यादेर्घहण ताहगपि प्रहण तत्त्वज्ञानोत्तरं कस्यापि न भवति प्राह्यस्य सर्वस्यैव तदानीं स्वप्र-काशचिद्र्पविशुद्धमहास्यरूपाभावस्य सत्त्वात् अथानादेरविद्याया उत्पत्तिमतस्तत्कार्यस्य चाविनाशे कथमसत्त्व तत्त्वज्ञानोत्तरं स्यात् । तथासति कथमुक्तनियमस्यापि सभव । नह्यक्तिमात्रेण कस्यचिद्भवति सिद्धि । विपरीतोक्तरिप सभवादिति चेन्न । विनाशेऽपि हि छतो घटस्यासत्त्व यथाह्युत्पत्ति स्थितिश्च घटेन सबद्धा घटस्यासत्त्वादिक वास्यति नैव विनाशो घटादत्य-न्तिमित्रो घटोत्तरं किथद्भाव इव जायमानस्तेनासंबद्धस्तत्राकिंचित्करो घटस्थितेरसभवद्विचातकलको घटसत्त्व वारियतुमीष्टे । नच घटेन सह विनाशस्यास्त्रेव प्रतियोग्यनुयोगिभावलक्षण सबन्ध इति वाच्यम् । अकिंचित्करलस्यासमाहितत्वेन प्रति-योग्यतुयोगिभावो विनाशेनान्येन सह सामानाधिकरण्यमित्यस्त्येव सबन्धोऽस्त्येव च समानमिकंचित्करत्व मेदश्वाह्मनितक कुतो नाशस्यैव स्थितिविरोधित्वं न सबद्धभावान्तरस्थेत्यस्य दुर्वारत्वात् । नच प्रतियोग्यनुयोगिभावसंबन्धेन संबद्ध एव स्थितिविरोधी नान्येन सबन्धेनेति वाच्यम् । यथा हि हदे स्थितेनात्यन्ताभावेन पर्वते स्थितस्यापि वहेर्भवति प्रतियोग्यतु-योगिभावेन सबद्धत्वमेव स्थितस्यैवासु घटस्य नाहोनापि सबन्ध । अत्यन्ताभाववत्सहानवस्थानमात्रस्य नाशकाभिमतसा मम्या भूतकादिदेशे नाशोत्पादकलाभ्युपगमेनोपपत । कपाके घटस्र स्थिव्सिनेरोधास च प्रतियोगिससवापिन्येव नाशाव-

स्थाननियम इति वाच्यम् । आश्रयनाशाधीननाशस्थले व्यभिचारेण नियमस्य वक्तुमशक्यलात् । नच सति समवायिनि तत्रविति नियमो नियामक च सामम्यास्तत्रेव सत्त्वमिति वाच्यम् । एकेन केनापि सबन्धेन कारणकूटस्य तत्र सत्त्वासभवात्त-त्तत्कारणतावच्छेदकसबन्धेनापि प्रखेकमखिलकारणस्य तत्र सत्त्वासभवात् तादात्म्येन कारणस्य प्रतियोगिन एव विरहात् । तत्रतत्र वर्तमानानामेवान्यत्रोत्पादकलेऽन्यलस्याविशेषाद्भृतलेऽपि तदुत्पाद म्लस्य दुर्वारलात् । नच भूतले कस्यापि कारणस्य नास्ति सबन्ध इति वाच्यम् । भूतले घटो नर्यति गेहे घटो नर्यति नष्ट इत्यादिसार्वजनीनप्रतीते भूतलगेहादौ विना-शसत्त्वे सिद्धे कारणस्य कस्यापि कस्यचित्सबन्धस्य कल्पियतु शक्यत्वात् । कपाछे घटस्तन्तौ पटो नर्यतीत्यादिप्रत्ययस्यैवत्व-हु शिक्षितशिष्यकुलैकव्यवस्थितरूपस्य दु शिक्षादोषजलेन कपाछे तत्सत्त्वासाधकलेन कपाछे कारणसबन्धकल्पनस्यैवायुक्तत्वात् । एव कपालस्याप्यनन्तर नाशे घटनाशस्यापि निराश्रयस्यापाय स्यात् प्रागपि निराश्रयतैव वा स्यात् गेहाधारत्वे तु पूर्वमपि तदा-**धारल स्थात् । अमृतेस्य गतिविरहेण पश्चात्तदाधारत्वासभवात् । कपालिकाधारले प्रागपि तदाधारतैव स्यात् । तत्तन्नाशिवन्तायां** परमाणावेव वा तदाधारत्वविश्रान्ति स्यादिति घटतचाशयोविंभिचाधारत्वस्य दुर्वारत्वात् । गेहेऽवच्छेदकत्वमन्यत्राश्रयत्वमित्यत्र प्रमाणाभावात् । नच नाशेन गेहादुत्सारिता स्थितिर्घटस्य गेहान्तवीतकपालादप्युत्सारितैवेति वाच्यम् । नहि गेह कपाल चैक नहान्यत्राभावस्थितिरन्यत्रापि प्रतियोगिस्थितेविरोधिनी । नथा सति हृदे वन्ह्यभावस्थितौ पर्वतेऽपि वहे स्थितिर्न स्यात् । किच गेहे कचिद्धि घटस्य स्थिति कचिद्विनाशस्थेत्यस्थापि सभवात् । एतेनेदानीं घटो नश्यतीति प्रतीतेरेतत्काळावस्थितेन नाशे-नैतत्काळादुत्सारिताया घटस्थितावस्थितिरेवोत्तरकाळेऽपि स्यात् पुन स्थिते प्रयोजकस्य दुर्रूभत्वादित्यपि निरस्तम् । कपाले घटस्य गेहे विनाशस्य स्थिताव्रुपपादितायामेतत्काले द्वयोरपि स्थिते सभवात् । प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोरिव । एव प्रतियोगिनियमाय प्रतियोगितासबन्धेन तन्नाशप्रति तादात्म्येन तद्धटादे कारणत्व वाच्यम् । तच न सभवति । कारण-तावच्छेदकसबन्धे कारणसबन्धिनि कार्यतावच्छेदकसबन्धेन कार्यसत्त्वस्य सर्वत्र दृष्टस्य बाधात् । यदा हि घटस्तदा न नाशो यदा हि नाशो न तदा घट । नच नाशात्प्राग् विद्यमानो घट कारण खसबन्धिन नाश कपाल उत्पादयति । नाशक्षणे घटसत्त्वस्यानपेक्षणादिति वाच्यम् । दृष्टान्तालाभात् । यो हि प्रतियोगितया समकक्षो विषयत्वादिरतीतानागतसबन्धत्वेन तेनापि सबन्धेन प्रत्यक्षे कारणस्य विषयस्य प्रत्यक्षक्षणे तत्सवनिधतया सत्त्वदर्शनात् । तस्मात् दण्डपाताद्यनन्तरं नियमेन घटादर्शनस्योपपत्तये तदन्यथाऽतुपपत्यापाकृतसर्वोत्तुपपत्त्यभ्यपेयम् । नाशस्य घटस्थित्यादिविरोधित्व प्रागुक्तरीत्योपपत्ति-रहितमपि । तदित्य तल्लाघवेन नाशमतिरिक्तमप्रकल्प्य नाशकाभिमतस्यैवोत्तरकालिकस्थितिविरोधित्व कल्पयितु न्याय्यम् । तथाच यथा विनैव घटनाश मुद्ररपाताद्यनन्तरं घटासत्त्व तेनैव निर्वाह्यम् । तत्र स्थितस्य घटामावस्याभिव्यक्तिश्च तथाऽ-विद्यानाशकामिमतात्तत्त्वसाक्षात्कारादविद्यादिनाश विनैवोत्तरकालेऽविद्यादे सत्त्वाभाव इति तत्त्वज्ञानस्याविद्यादिदश्याश्रयका-लपुर्वत्वाभावनियमस्य न शति । नचैव दण्डपाताद्धरो नरयति नष्ट इत्यस्य कोऽर्थ इति वाच्यम् । दण्डपातप्रयोज्यघरोत्तर-कालिकविद्यमानकेमलकपालप्रतियोगी घट इत्येतदर्थकत्वात् । प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य दण्डपातसत्त्वे घटोत्तर केवल कपाल तदभावे नेति क्षैमिकस्य सभवात् । घटात्प्राक् तत्केवल कपाल मुद्ररपातानन्तरमपि तस्यैव सत्त्वेनोत्पत्त्यनुकूलत्वलक्षणस्य तस्यासभवात् । प्राक्काले गुक्रस्य पटस्य रज्जनेन प्राप्ताया नैल्यावस्थाया प्रक्षालनेनापगमेन हि गुक्र पट उत्पन्न इति कस्या-प्यभ्यपगम । तथैव हि प्राक्तेवलस्य कपालस्य मध्ये प्राप्ताया घटरूपावस्थाया दण्डपातादितोऽवस्थानविरहे केवल कपाल मृत्पन्नमिति न कस्यापि सप्रत्यय । अथ घटोत्पत्त्या कपालस्य कैवल्यमपगत नवा । नापगत चेत् घटोत्तरकालिककेवलकपा-लसत्त्वेन घटस्थितिकालेऽपि घटो नश्यतीति व्यवहारापत्ति । अपगत चेत्केनापि पुनरनुत्पादितत्वे केवलकपालामावेन मुद्ग-रपातोन्तरं नाशव्यवहारानुपपत्ति । उत्पादितत्वे तस्य सज्ञान्तरत्व एव पर्यवसान विनष्टस्य कैवल्यस्य प्रागभावसज्ञयोत्पन्नस्य ध्वससञ्जया मया व्यवहृतत्वादिति चेन्न । अतिरिक्तनाशस्याभ्युपगमेऽपि तस्य घटप्रतियोगिकत्व त्वयाप्यभ्युपेय । विलक्षण च ध्वसस्य प्रतियोगित्व विलक्षण च प्रागमावस्य तिबरूपकत्वमेव कैवल्य तच कपालादावेवाभ्युपेय ध्वसप्रागभावाकल्पनेन लाघवात् । तदवच्छेदक च नाशकाभिमतोत्तरकाल सामशीपूर्वकाल च प्रामभावस्य प्रतियोगिलमपि वा न कल्प्यम् । प्राग-भावस्यैव दीधितिकृता सामान्यलक्षणाप्रन्थे निराकृतलात् व्यसस्यापि वा न प्रतियोगिलमुपेयम् । अत्यन्ताभावस्यैव नाश-काभिमतोत्तरतत्तत्कालाविञ्जन्नकपालमूतलादिखरूपसबन्धेन नर्यतीत्यादिप्रत्ययविषयत्वसभवात् । घटानयनापसारणस्थले-ऽखन्ताभावस्य तत्तत्कालघटितस्वरूपे सबन्धताया नैयायिकैरुपगमात् । अखन्ताभावस्यापि प्रतियोगिलमात्रमभ्यूपेयते न तिम्रह्भको धर्मी कपालभूतलाद्यतिरिक्तोऽभावो लाघवात्। नचैव भूतले घटो नास्तीत्याधाराधेयभावानुपपित्र । खस्य स्वाधारतासभवादिति वाच्यम् । घटाभावे घटो नास्ति प्रमेयत्वे प्रमेयत्वमस्तीत्यादिप्रतीतेस्त्वया खरूपेणैवाधाराधेयभावस्य स्त्रीकारात्। सामान्यत स्वस्य स्वाधारत्व नेत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् येन रूपेण यस्य येन रूपेण यस्याधारत्व प्रतीतिसिद तेन तेन रूपेणाधाराधेयभावो नापलपितु शक्य अन्यथा व नोरीकर्तुमिति भृतले भृतलमिलप्रलयात्तेन रूपेणाधाराधेय-भाविरहेऽप्युक्तप्रतीतेर्भूतललचटप्रतियोगिकाभावलाभ्या भूतलस्यैकस्याधाराषेयभावो न विरुद्धयते । नच गन्धाभावस्य जल-रूपले चाक्षुपल स्मादिति वाच्यम् । लन्मतेऽपि चधु सन्निकर्षसत्त्वेनायोग्यतयैव तस्य वारणीयलात् । मन्मतेऽपि जलस्य

खरूपेण चक्षप्रीह्यलेऽपि गन्धप्रतियोगिकाभावलेन चक्षरयोग्यलस्य घ्राणयोग्यलस्यैव स्वीकारात् । नचानन्ताधिकरणेषु तादृशाभावत्वस्वन्यकल्पनामपेक्ष्यैकातिरिक्ताभावकल्पनैव लाघवादुचितेति वाच्यम् । अभावसबन्धत्वस्थानन्ताधिकरणेषु करपना हि द्वयो समानैव । मम लेकाभावलस्यानन्ताधिकरणेषु तवैकाभावेऽनन्तवस्लभावभावाना सबन्धलस्य करूपनामिति । सबन्धल च प्रतियोग्यनुयोगिभ्या निरूपित तयोरेकमेदादपि भिग्यत इति तवैव गौरवमिति । यचासाभिरुपेयते अभाव-स्याधिकरणात्मकल तदपि यत्राधिकरणे कदान्विदपि न प्रतियोगी वर्तते यथा जलादौ गन्धादि तत्र गन्धाद्यभावस्य जला-दिरूपलमेव । यत्र भूतलादौ कदाचिद्वर्तते कदाचित्र घटासावस्य केवलभूतलरूपलम् । किंतत्कैवल्यमिति पर्यनुयोगे घटानाधारल यदा यत्र घटो न वर्तते तत्कालाविकातत्त्वमिति वा गृहाण । नच घटानाधारलमि घटाधारलामाव । सोऽप्यधिकरणात्मक एव । तस्यापि केवलायिकरणात्मकत्व तत्रापि किं कैवल्यमिति पर्यन्योगे यदा यत्रेलादिना यदुक्त तदुक्तावपि कदा कुत्र न वर्तत इत्युवयोग समान इति वाच्यम् । अभावस्याधिकरणानात्मकत्वेऽपि गन्धाभावस्य किमधि-करण घटाभावस्य किमधिकरणमिति पर्यनुयोगे लया घटाभावाधिकरण यदि निर्वेक्त शक्य तदा तस्यैव घटाभावरूपत्व मया वाच्यम् । अधिकरणानात्मकले निर्वेक्त शक्यमधिकरणात्मकत्वे तु नेति तव दुराशैव । तथाहि जल तेज इत्याद्य-क्तावननुगमस्तवेष्टापत्तौ गन्धाभावो जल तेज इस्रायननुगतस्वरूपोक्तमेयापि सभव । यत्र गन्धो न वर्तते यो गन्धानाधार इलाद्युक्तौ तव सतुष्टिर्मुखसुद्रणमूरीकृल स्थीयते मया तस्यैव गन्धामावरूपलस्य मयापि वाच्यलात् । लया पुन कुत्र गन्धो न वर्तत इति पर्यनुयोगे कृते स एव भमापि पर्यनुयोग । यत्र घटस्य न प्रमा यत्र वा घटाभाव प्रमीयते तत्रेखपि समानम् । कुत्र न प्रमा कुत्र प्रमीयत इति पर्यनुयोगोऽपि समान । यत्र घटोऽस्ति तत्र न प्रमा यत्र नास्ति तत्र च प्रमी-यत इत्यक्ती यत्र घटो नास्ति तत्रास्ति घटाभाव इत्यत्र पर्यवसान तस्यापि यत्रास्ति तत्रास्तीत्यत्र पर्यवसानम् । तत्र ते यदि मनस्तोष तदा यत्रास्ति तदात्मत्व घटामावस्येति मयापि वक्क शक्यत एव । नच यत्रास्ति तदात्मकत्वे खस्य खस्मिन् वृत्तिरन्भवबाधितेति यत्रास्तीत्यश्रविरोध इति वाच्यम् । प्रागेवैतस्य समाहितत्वात् यद्यत्रापि पर्यन्योग कुत्रास्तीति तदा निर्वचनकर्तृत्वाभिमानमपहायानिर्वचनीय घटाभावाधिकरणमिति खमुखेनैव त्वया वक्तव्य तदा कृतास्पदा मयि विजय-लक्ष्मी । अघटितघटनापटीयस्या मायाया स्वयमप्यनिर्वाच्याया सर्वमिद विलसितम् । यद्भतले घटो नास्ति जले गन्धो नास्तित्यादिव्यवहारो भूतलजलादौ घटगन्धायभावात्मकस्तिद्विषयश्चानिर्वोच्य एव निर्वचनीयवदवभासते । एवमनिर्वाच्येनैवा-धिकरणेनाधेयतयाऽधिकरणतया च खखरूपावगाहिप्रखयोऽप्रमात्मक एव प्रमाकल्प आधीयते सखप्यमेदे भिन्नमिवाभावा घिकरणद्वय प्रतीयते । अतएव घटाभावो न भूतलमिति भवति प्रत्ययो न भवति घटाभावो भूतलमित्यादि । तथाचावि द्यकमनिर्वाच्य सर्वमिद परमार्थत कुतो निर्वेक्त शक्यत इति तावदेव व्यवहारप्रवृत्यपयोगिधर्मनिर्वचनादिक कार्यम् । न यावता व्यवहारव्याघातन्त्रथासति लाघवादधिकरणात्मकत्व व्यवतिष्ठत एवेत्यलम्-प्राग्वद्याख्येयसिति । श्रोतव्यस्य ब्रह्मण आश्चर्यत्व द्रष्टव्यस्याविद्यकनानाविधेत्यादिना यदुक्त तद्वद्वोध्यम् । श्रवणस्य वदनवदाश्चर्यक्पत्वम् । यथा सर्वज्ञब्दा-वाच्यस्य प्रतिपादनमाश्वर्यं तथा ताहशेऽद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्वयेन शुद्धब्रह्मावधारण विचारात्मक श्रवणमप्याश्वर्यमेव सर्ववाक्यतात्पर्यस्य तिक्वर्णयाधीननिर्णयस्य च विश्विष्ठ एव दर्शनात् । श्रुत्येकवाक्यता नेति । विरोधश्चेति । श्रुति-स्मृत्योज्ञीतृत्वस्योपसहारादिह तदभावस्येत्येकवाक्यवाभावो विरोधश्रेत्यर्थ । सन्बध कृत्वानुवदति—कश्चिदेनं न पश्य-तीत्यादि । इतीति । इति योजनया पश्चप्रकारा उक्ता इति पश्चमो य प्रकार सर्वबिहर्भृतात्मक स उक्तयोजनयैव लभ्य इत्युक्तयोजनाभावे चलार एव प्रकारा स्युक्का इत्युक्तयोजनया पश्चप्रकारा उक्ता इति सङ्गतम् । तान् पश्चप्रकारान्द-र्शयति—कश्चित्परयत्येवेत्यादि बहिर्भूत इलन्तेन । तत्र कश्चिदेन पर्यतीति वाक्यमसति बाघके सर्व हि वाक्य सावधारणमिति न्यायात्सावधारण मला कश्चित्पश्यसेव न वदतीति प्रथम प्रकार । अन्य इत्यस्य वदनाकर्तृदर्शनकर्तृभि-जपरलात् चकारस्य पर्यतीखेतत्समुचायकलात् । कश्चित्पर्यति वदति चेखेकवाक्य कृला द्वितीय प्रकार उक्त । श्रुलापि कथिन नेदेत्युक्त्यार्थात्कथिजानातीति लभ्यते । अन्यथा कथिदित्यनिभधाय सर्व इत्येव स्नूयादित्यर्थाक्षच्येन कथिजानाती-लनेनान्य राणोतीलेतत्सयोज्य तृतीय उक्त । तथा सति श्रुलापि कश्चित्र वेदेति योजनायामपि नोक्तश्रुलेकवाक्यताभन्नो न वोक्तश्चितिवरोघश्च । चतुर्थप्रकारस्तु स्पष्ट । अविद्वत्पक्षेतिवति । तुकार पक्षान्तरता योतयन् सर्वव्याख्यानस्य विद्व-त्पक्षीयतामाह । अविद्वाश्च शमदमादिसाधनसपत्त्यनासादितचेतोविशुद्धिरकृतसम्यग्वेदान्तविचार आपातश्चताद्वितीया-दु खिस्खैकरूपाकर्त्राद्यात्मतलो प्राह्य । इन्द्रजालादिषु यदाश्चर्यदर्शनवदनश्रवणादिक तत्र यथा भवलसभावना विपरीत-भावना वा । तथैव श्रुतिविपरीतसद्वितीयदु खिकर्त्रादिरूपमात्मान परयत श्रुतिद्दप्रामाण्यप्रहृतो दर्शनविषये क्षणमसभाव-ना विपरीतभावना वा भवतीत्याश्वर्यतुत्यता । अथवा यथेन्द्रजालादिस्थलीयदर्शनविषयोऽसभावनायभिभूत तथैवाविदुषो ऽद्वितीयलाहु खिलादिना श्रुत आत्माप्यसभावनायभिभूत इलाश्चर्यवदाश्चर्यतुल्यमेनमात्मान कश्चिद्विद्वान् । अह् ह खीलादि साक्षात्करोतीत्वर्थं । यद्वा प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र सोऽयमित्यादिस्थलसजातन्युत्पत्तिमतो यस्तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्योऽखण्डसाक्षा-त्कार । कथन्विद्विदुषो जायते तदेवात्र दर्शनमभिमतम् । तत्रैवागुद्धान्त करणतयाऽसमावनाविपरीतभावनासत्त्वादाश्चर्य-

तुल्यता बोध्या । दृष्ट्रोक्त्वा श्रुत्वापीति योजना । अध्याहृत्य योजना । अविद्वान् दृष्ट्रोक्त्वा श्रुत्वापि न वेद नाज्ञानविरोधिसा-क्षात्कारवान्भवतीलर्थ इति ॥ २९ ॥ ३० ॥ अत्रियमात्रजातिवाचीति । राजसूय प्रकृत्य श्रुतायामाप्रेयोऽष्टाकपालो हिरण्य दक्षिणेत्येवमायवेष्टिसज्ञकेष्टौ यदि ब्राह्मणो यजेत बाईस्पत्य मध्ये निधायाहुतिं हुत्वाभिघारयेदित्यादिअयते । ततश्च ब्राह्मणकर्तृकापि सेष्टिरिति निश्चीयते । तत्र राजसूये ब्राह्मणस्याप्यधिकार । राजशब्दम्य प्रजापालनादिराज्ययोगिन्यार्याणा प्रसिद्धे राज्ययोगस्य ब्राह्मणादिष्विप समवादिति तत्प्रकरणस्थायामवेष्टाविप ब्राह्मणादेरस्थेव प्राप्तिरतो यदीत्यादिश्रुतयो-बार्हस्पत्यादिमध्यनिधाननिमित्तार्था इत्यवेष्ट्यविकरणे पूर्वपक्षयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य कर्मणि चे'ति व्यवप्रत्यय राज्ञ कर्मेखिसमर्थे राजशन्दादिविधाय राज्यशन्द निष्पादयतो भगवतोऽभियुक्ततरस्य पाणिने स्मृत्यनुगृहीता क्षत्रियजातौ राज शब्दस्यान्ध्राणामनादिरशीन्निरूढा प्रसिद्धिरार्यप्रसिद्धेबेछवती । नच राज्यकर्तरि निष्पन्नाद्राजशब्दात्कर्मणि व्यवि राज्यशब्द सार्वं शक्योऽन्योन्याश्रयात् । तथाच राज्यस्यवाक्ये तदनुसारेण राजशब्दार्थनिर्णयेऽवेष्टौ ब्राह्मणादीना प्राप्यमावाश्विमित्तार्थ-विधानस्यासभवादवेष्टेस्तत्प्रकरणादुत्कर्ष इति सिद्धान्तितमिति तदनसारेण सिद्ध क्षत्रियत्वजातिवाची राजशब्द इति । एव राजानसभ्यिषविद्यत्र क्षत्रियत्वजातिपरत्वाभावे राजशब्दस्याभिषेकाद्राज्ययोगो राज्ययोगादभिषेक इत्यान्योन्याश्रय इति क्षत्रियत्वजातिपरत्वव्यवस्थापन बोध्यम् । स्थितमेतद्वेष्ट्यधिकरणे पूर्वमीमासायाम् । न दोष इति । युद्धभिन्नस्यापि बहु-तरश्रेय सावनस्य सत्त्वाद्विरोधरूपो दोषो नेखर्थ । एतेनेति । युद्धस्य प्रशस्ततमलेनेखर्थ । प्रशस्ततमता हि यहच्छ्यै-खनुपदमेव वक्ष्यति—इत्येतदपीति । निरत्तमिखनेनान्वेति ॥ ३१ ॥ प्रतियोगित्वेन लभनत इति । लाभ प्रति-योगित्वमेवामेदे चेय ततीया। तथाच मीष्मादिप्रतियोगिकयुद्धप्रतियोगिनो भवन्तीत्यर्थ । तत्फलस्येति । अभिचार-लक्षणस्य विष्युद्देशे कीर्तितस्येखर्थ । अभिचार शत्रोमेरणातुकूलो व्यापार । वधहिंसादिपर्यायो मा हिस्यादिति निषेधे विधिगोचरो भवतीत्यभिप्रेत्याह—शत्रुवधस्यादि । नन्वस्ति विधिस्पृष्टे निषेधानवकाश इति न्यायोऽस्ति च श्येनेना-भिचरन् यजेतेति विधिबोधितप्रवर्तनात्मकविषे खविषयार्थाभावनाकर्मत्वलक्षण ससर्गोऽभिचारस्येति । तत्र निषेधप्रयृत्तिर्न स्यादिति फलदोषेणापि इयेनो न दुष्ट स्यादिलात आह—फले विध्यभावाचेति । यथा ह्यहेर्यस्य न्यायनयेऽनुमिति-विषयत्वेऽपि विधेयस्यैवानुमेयल तथा प्रवर्तनात्मकविधे स्वभाव्यार्थीभावनाद्वारा फलस्योद्देश्यस्य कर्मत्वेन सबन्धित्वेऽपि तस्याननुष्ठेयत्याऽनुष्ठेयाया श्येनादिनामकघात्वर्थाभृतिकयाया एवखभाव्यार्थाभावनाकरणत्वलक्षणविधेयत्वात्मक न फलस्येति । तेन सबन्धेन फले विधेरमाव फलस्य विधेयत्वाभाव इति यावत् । विधेयत्वमेव च निषे॰यत्विरोधि निषेध्ये बलवद्निष्टानुबन्धिन भवित्रीष्टभवनानुकूलप्रगृत्तिलक्षणार्थाभावनाविषयत्वविशेषस्य विधेयत्वस्यासभवात् । निषेध्यस्यापि फलस्य रागौत्कत्थेनोद्देरयत्वसभवादुद्देरयत्वलक्षणो विधे सबन्धो न निषेध्यत्वविरोधीति विधिसप्रष्ट इत्यत्र स्पर्शपदार्थो विधे-यत्वरूप एव ससर्गो विवक्षित । तथा चाभिचारस्य फलस्य तदभावान्निषेष्यत्वाविरो वान्निषिद्धफलक इयेनो भवस्येव दृष्ट इति भाव । नतु युद्ध खफलद्वारा मा भूदुष्ट हिंसारूपत्वात् खत एव निषिद्धतया तथा भवत्परिहार्यं स्यादित्यत आह— यद्धत्वग्रीषोमीयेत्यादि । यद्यपि यद्ध महीलाभादिसाध्यबहृतरसुखरागत प्राप्तमेवेति न तत्र विव्यपेक्षा तथापि खर्ग-साधनतावच्छेदकापराङ्यखत्वायनेकगुणविशिष्टतया न प्राप्तमिति तस्य खर्गोद्देशेन विधितो विधानमुचितमेवेति विधिसपृष्ट-त्वाज्ञ तत्र निषेधावकाश इति भाव । नन्वेव हिंसात्वेन सामान्यतो बलवदनिष्टाननुबन्धितवबोधकस्य मा हिंस्यादित्यस्याप्रामा-ण्यप्रसङ्गो विशेषविधिना बलवदनिष्टानतुबन्धित्वलक्षणप्राशस्त्याबोधकार्थवादसदृकृतेनामीघोमीयहिंसादौ प्राशस्त्यस्य बोधना-म चेष्टापत्ति । वेदरवेन तस्यापि प्रसिद्धप्रमाणमावत्वादित्यत आह—षोडशीत्यादि । अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति नातिरात्रे षोडिक्षान गृह्णातीति विधिनिषेधौ तुल्यवलौ विशेषशास्त्रत्वादिरूपवलवत्वसामान्यशास्त्रत्वादिरूपदुर्वलत्वरहितौ स्तो नहात कोऽपि कस्यापि बाधक तयोर्नच बाध्यो नचाप्युभयोर्विषयौ प्रहणाप्रहणे युगपद्विधातु शक्येत इति तत्र विकल्प । यस्य श्रहणफल उत्कटरागात् तद्नुष्ठानश्रमेण बलबद्देष । तस्य श्रहणे प्रमृतिरिति विधिशास्त्रमर्थनत्स्वविधेयामानेऽङ्गिनोर्निर्दिष्ट-फलाजनकत्वस्य यिन्नसर्गत प्रतिपादन तदभावात्सक्कचित च एव निषेधशास्त्रमपि प्रहणफले यस्य नोत्कटो रागो प्रहणश्रमे बलवाश्च द्वेष तस्य प्रहणेऽप्रवृत्तरर्थवत् । निषेधशास्त्रस्य यश्चिषेध्ये श्रमाद्यतिरिक्तनरकाद्यनिष्टसाधनत्वस्य निसर्गत प्रतिपाद-कल तदभावेन सक्चित च न किचिदिप शास्त्र भवसप्रमाणमेव मा हिंस्यादिस्यपि विहितहिंसातिरिक्तहिसाविषयकलेन सकु-चित न भवत्यप्रमाणमिति । तथाच विकल्पविद्यस्य विकल्प इवेसर्थ । तस्य यथा विकल्पस्थले बाध्यबाधकसानामावेऽपि सकोचो न कस्याप्यप्रामाण्य तथा सामान्यविशेषभावेन बाध्यबाधकभावापन्नलेऽपि सकोच एव नाप्रामाण्यसुभयोः(पि गृहीत-प्रमाणभावत्वादिति पर्यवसितोऽर्थ । नचामीषोमीयहिंसाया विशेषत्वात् तदृष्टान्तेनैव युद्धहिसारूपविशेषेऽपि सकोचप्रति-पादनसभवाद्विकल्पवदित्युक्तिरनर्थिकेति वाच्यम् । विधिस्पृष्टेऽपि प्रहणे न गृह्णातीति निषेधदर्शनात्सामान्यविशेषभावाभावेन सकोचासंभवाद्विधिस्पृष्टे न निषेधावकाश इति न्यायोऽसङ्गत इति शकोत्तरार्थत्वात् । विकल्पे सति सकोचस्य दर्शितत्वात । तथा सत्यक्षफलार्थिनो प्रहणश्रमद्वेषवत पुरुषान् प्रत्यप्यक्ष विना नाक्षिन फलमिति सामान्यत प्रसक्तस्य प्रहणस्य निषेधवि-बयताप्रहणफलातिशयरागीत्कव्यशालिन श्रमदेवविरहिण पुरुषान्याति प्रहणस्य विधिविषयतिति विधिसपृष्टे विधिना पुरुष-

प्रवृत्त्यर्थमितिशयिताङ्किफलसाधनलेन बोधितेन निषेधावकाशोन निषेधेन विधेयानुष्ठाननान्तरीयकश्रमादिद्विष्ठाधिकनरकाय निष्टसाधनत्वस्य बोधनमित्युक्तन्यायस्यासङ्गत्यभावादुक्त एवार्थे न्यायस्य तात्पर्यादिति । यद्वा विकल्पवदिति निषेधेन स्प्रष्टु न शक्यत इत्यत्रैवान्वेति । यथा विकल्पस्थलेन निषेधस्पर्शस्तथोक्तमनुपद्मेव । ननु युद्धविधायिका स्मृतिस्तस्याविशेषविषय-कल प्राबल्य मा हिंस्यादिति हि श्रुतिस्तस्या श्रुनिलमेव प्राबल्य तस्यानपेक्षप्रमाणरूपलात् स्मृतेस्तु पौरुषेयाया श्रुतिमूलकप्र-माणरूपलादिति स्मृतिलाच्छ्रतिलस्य प्रावल्यरूपताया सर्वानुमतलात् उक्तयोश्च प्रावल्ययो पूर्वस्यार्थज्ञानार्थगतिवरोषल-ज्ञानसापेक्षलेन मन्यरप्रवृत्तिकलेन बाधकतायामनादरणीयलमुत्तरस्य खरूपज्ञानमात्रापेक्षिलेन बाधकतायामादरणीयलाम-त्युक्तस्मृतिर्बाधिता सति न सकोचिका स्यादिति चेन्न । अप्रीषोमीयादिहिंसाविशेषप्रतिपादकानेकश्रुत्यनुरोधेनावश्य सकोचे कर्तत्वे विशिष्य तत्ति देंसेतरलेन सकोचापेक्षया प्रमाणविहिताहिंसेतरलेन सकोचस्यैव युक्तलात् । स्मृतेरिप युद्धगोचराया स्तत्त्वेनावभूतप्रमाणलादुक्तश्रुतिबाध्यलस्यान्यतोऽप्रामाण्यनिश्चय विनाऽसभवादन्यथान्योन्याश्रयात् । किंचानर्थक्यप्रतिहताना तु विपरीत बलाबलमिति न्यायेन श्रुते सामान्यविषयाया अन्यत्र चरितार्थाया स्मृतितोऽसकोचे स्मृतेरानर्थक्यमेव हि स्यादिति स्मृतेरेव प्राबल्यस्य विशेषविषयललक्षणस्य बाधकतायामादरणीयलात् । दृष्टो हि नैमित्तिकाचमनस्मृत्यापि कमबोधक-श्रुतेबीय इति । धर्मार्थसन्त्रिपाते ऽर्थग्राहिण इति । धर्मफलकार्थफलकिययोर्धुगपत्प्राप्तौ धर्ममवधीर्यार्थफलकिया-कर्तुरिखर्थं । विधानादिखस्य न कर्तव्य इल्पत्रान्वय । चतुष्पाद्यवहार इति । पूर्वपक्ष आद्यपादो द्वितीयश्वोत्तरो मत । कियापादस्तथान्यश्च चतुर्थो निर्णयरस्मृत इति बृहस्पत्युक्ताश्चलार पादा होया । किया च साक्ष्यादिभि खलपक्ष-व्यवस्थापनम् । न नो हानिरिति । युद्धविधायकस्य धर्मशास्त्रलादिति भाव ॥ ३२ ॥ कूटै माथिकै । कार्णिभ बाण-विशेषे । दिग्धे विष्वित्ते, । अमिना ज्वलितै तैर्जनैर्वशमुखादिभि स्थलारूढम् स्थादितोऽवरुह्य स्थल आरूढन्तत्रावस्थि तम् । आसीन युद्धव्यापारं परिलाज्योपविष्टम् । सुप्त युद्धश्रमादिना रथादौ सुप्तम् । विसन्नाह कवचरहितम् । अयुध्यमान सन्त पर्यन्तम् । शास्त्रविहितस्येति । मुख्यत पालनस्य विहितलेऽपि तदुपसर्जनतया जयाक्षिप्तस्य युद्धस्य फलसबन्ध विनैव विहितलादुपस्थिताया परसेनाया युद्धस्य नित्यवत्त्राप्तलात्फलकामनाभावेन तदनाचरणे स्वधर्मत्यागस्तेन च पाप तव स्यादेनेति भाव । युद्धत्यागस्य पापजनकले विश्विष्यप्रमाणमाह—न निवर्तेतेत्यादि । हिलेखेकमपि पद खधर्ममिखनेन सबद्ध सदननुष्ठायेत्पर्थं बोधयन् स्वधर्मयुद्धानाचारणस्य पापसाधनतामाह् योग्यलात्। पक्ला भुङ्क इतिवत्। कीर्तिमित्य-नेन सबद्ध सन् विनाइयेत्यर्थं बोधयन् पौर्वापर्यमात्रम् नतु धर्म कीर्ति चेति । हिंसानाचरणेन योऽभिमतो धर्मस्त कारुण्यातिशयादनेनामित्रसुखसाधन राज्यमपि खक्तानिखभिमता या कीर्तिस्तामिखर्थ । उपस्थितयुद्धस्थरे क्षत्रियस्यासन्या सिनो हिंसात्यागस्योक्तरीत्या धर्माजनकलात् । भीष्मादिमहावीरभयादेवानेन युद्ध परित्यक्तमिति प्रवादादकीर्तेरेव प्रत्युतो-द्भवाचिति भाव ॥ ३३ ॥ निपातौ चकारापिरूपौ । ननु न युद्धशेत कदाचनेखनेन युद्धस्य निषिद्धलात् तत्र प्रवृत्तिनीं-चितेत्यत आह—उदाहतेति । तत्रैव युद्धनिवृत्तेर्देष्टार्थलस्योक्तलादर्थशास्त्रलात् युद्धस्य नरकाद्यनिष्टसाधनलाप्रत्यायक-लात् युद्धनिवृत्तिनिषेधकशास्त्रे दृष्टस्य कस्यचिक्षिषेधफलस्यानभिधानात्तस्य निवृत्तौ नरकाद्यनिष्टसाधनलप्रत्यायकलाद्यद्धे प्रवृ-त्तिरेवोन्वितेति भाव ॥ ३४ ॥ अत **इति ।** भयहेतु न्युद्धोपरमकर्तृत्वेन यन्मनन तस्मादित्यर्थ । यास्यसीत्यनेनास्यान्वय । कीहशो भूलेत्याकाङ्काया पूरयति-युद्धादुपरत इति । ताहश इति । बहुमत इत्यर्थ ॥ ३५ ॥ खर्परे शारे निसर्गलोपस्य वैकल्पिकत्वात् निन्दन्त इति विसर्गलोपस्तव सामर्थमित्येक पद च मत्वा व्याख्यान्तरमाह-अथवेति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ तदपनयेनेति । चित्तदोषापनयेनेखर्थं । एतेनति । श्रवणायोग्यलेनेखर्थं । अन्तरङ्कसिति । समानविषय-कत्वादद्रविप्रकर्षेण साधनत्वाच । बहिरङ्गमिति पूर्वविपरीतत्वादिति ॥ ३९ ॥ संयोगपृथक्तवन्यायेनेति । एकम्य त्भयार्थवे सयोगप्रथक्त्वमिति स्त्रोदितन्यायेनेत्यर्थ । स्त्रार्थस्तु सयोग समिनव्याहारलक्षण वाक्य तस्य प्रथक्त्व मेदो भवलेकस्य तूभयार्थत्व उभयफलकत्वे सतीलर्थ । न यत्र संयोगपृथक्त्वमर्थादेकवाक्यत्व न तत्रैकस्य कर्मण उभयार्थत्व-मेकवाक्य एकैव हि प्रवर्तनाविषयीभृतार्थीभावना तस्त्रामेकस्यैव फलस कर्मतयान्वयात्त्रत्र करणीभृतस्य कर्मणो घात्वर्थस्य तन्मात्रसाधकत्वाद्वाक्यमेदे तु भावनामेदादन्यभावनायामन्यस्य फलस्य कर्मतयान्वयसमवेन तत्र करणीभृतस्य तस्यैव कमणस्तरफलकत्वसभवादेवच स्वर्गादितत्तरफलार्थं तत्तद्वाक्येन ज्योतिष्टोमादेविहितस्यापि तमेतमिति वाक्यान्तरेण विवि-दिषाज्ञानयो फलयो पुनर्विधानसभवात्तदर्थत्वमिति भाव ॥ ४० ॥ श्रेयोमार्ग इति । मोक्षप्रप्रिसाधन इत्यर्थ । साध-मत्विमिह प्रयोजकत्व तच वेदानुवचनादितत्त्वज्ञानान्तेषु वर्तते । घटकत्व सप्तम्यर्थ । यद्वा वेदानुवचनादिनिदिध्यासनान्ते साधनेसति या जायते सा बुद्धिरित्यर्थ । वाक्य इति । प्रतिपादकतयोक्तवाक्ये वृत्तिर्ज्ञानस्य बोध्या । व्यवसायान्मिकेति । अवसायो निश्चय । विशेषोऽवसायो व्यवसाय विशेषश्च ज्ञानान्तरात् तत्त्वविषयकत्वम् । तत्त्वमबाधितोऽर्थ । सचात्मैवान्यस्य मिथ्यात्वात् । तिष्वश्रयो निर्विकल्पको व्यवसायोऽभिमत इत्यभिप्रायेणाह—आत्मतस्वनिश्चयात्मिकेति । चतुर्णा-माश्रमाणामिति । वेदानुवचन वेदाध्ययन बहाचर्याश्रमे सुख्यमिति । तेन बहाचर्याश्रम यज्ञदाने गृहस्थाश्रमेषु सुख्ये ताभ्या स अनाशक कामानशन मितमेध्याशन तपो वानप्रस्थे मुख्यम् तेन स तुरीयसु प्रधानत्वादेवोपलक्य श्रुत्यन्तर-

विहित इति सुष्रूक्त चतुर्णामिति । भिन्नार्थत्वेहीति । अर्थोऽत्र न प्रधानप्रयोजन तद्भेदे साधनाना तत्तत्फलार्थानां समुच-यस्यात्यन्तमसभावितत्वात् । अपितु प्रधानफलनिष्पादकावान्तरव्यापारत्तसैकत्वे साधनाना तद्वारा प्रधाननिष्पादकानामेकेन साधनेन तद्यापारनिष्पत्तावन्यस्याकिचित्करलेनानुपादेयलात् समुचयासमवो भिन्नभिन्नले चैकेन साधनेनैकव्यापारनिष्पत्तावपि प्रधानार्थापेक्षणीयव्यापारान्तरार्थं साधनान्तरस्याप्युपादेयतया साधनाना भवति समुचय इति भाव । एकार्थत्वेऽपीति । प्रधान प्रति साधनतया प्राप्तानामन्योन्यापेक्षलबो वकप्रमाणे सति व्यापारैक्येऽपि भवलेव समुचय एकेन साधनेन तस्यैवानिष्पत्तिर्मिलितस्यैव तिन्निष्पादकलात्सापेक्षलबोधकप्रमाण च द्वन्द्वसमासचकारादिक तच वेदानुवचनेनेत्यादौ नास्तीति निरपेक्षसाधनलस्यैव प्रत्ययेन न समुचय । व्यापारमेदे तु स्यात्सोऽपि नास्ति । नि श्रेयसरूपे प्रधानफळे जननीये व्यवसायात्मकबुद्धिस्वरूपव्यापारात्मकसार्थस्यैकलात् तत्प्रयोजकचेतोविशुद्धे स्वत सिद्धौ तुरीयस्यैवाशुद्धिसत्त्वे तत्प्रक्षयाय तत्तारतम्येन कचिदेकस्य ब्रह्मचर्यस्य कचिद्रह्मचर्यगार्हस्थ्ययो कचिद्रह्मचर्यगार्हस्थ्यवानप्रस्थानामपेक्षणीयलमिति चातु-राश्रम्यसाध्यतोक्ता सभवाभिप्रायेण न नियमेन मिलितसाध्यलाभिप्रायेणेति । शब्देन वेल्यनन्तरं सापेक्षले बोधित इति शेष । समुचय स्यादिस्यनुषञ्जनीय । तथेति । सापेश्रलबोधकमित्यर्थ । साक्क्यविषयेति । ब्रह्मविषयेत्यर्थ । योगवि-षयेति कर्मयोगविषयेत्यर्थ । द्वयोर्वास्तवैकलाभावादाहैकफललादिति । नि श्रेयसरूपैकफललादित्यर्थ । कर्मयोगबुद्धौ तत्त्व-विषयकलरूपस्य व्यवसायपदार्थघटकविशेषणस्यासभवाद्विपरीतबुद्धिबाधकलरूप तमाह—सर्वेत्यादि । कर्मयोगबुद्धेरपि कर्मानुष्ठानचेतोविश्चाद्धिश्रवणादिपरम्परयात्मतत्त्वनिर्विकल्पद्वारास्खेव कथचिद्वाधकत्वमिति नानुपपत्ति । अत्यवसायिनाः मिति । निरुक्तव्यवसायात्मकबुद्धिमतो भिन्नानाम् । बुद्धय ऐहिकामुष्मिकफलमात्रानुबन्धिन्य साध्यसाधनेतिकर्तव्य-खादिगोचराबाध्या एवेलार्थ । एकेलास्यार्थमाह—एकनिष्ठेति । एकस्मिन्प्रधानतया आह्य परमेश्वराराधनमात्रनिष्ठ-ससारसतरणोपायलक्षे निष्ठा परिसमाप्तिर्यसा सा । अर्थात्तदितरागोचरा । नह्यवमव्यवसायिना बुद्धिस्तस्यास्तत्तरफळतत्तत्सा-धनाद्यनेकविषयकलादिल्यर्थं इति ॥ ४९ ॥ प्रमाणस्येति । वेदान्तवाक्यादेरिल्यर्थं । अध्ययनविध्यपात्तेति । 'खाध्या-योऽध्येतव्य' इति विध्यपात्तेत्यर्थ । साध्यसाधनसबन्धप्रतिभानादिति । कर्मकाण्डवाग्जन्यबोध इत्यादि । तथाचो-क्तवाचा यत्फलसाधनलेन कर्मावबोध्यते खजन्यसाध्यसाधनेतिकर्तव्यताबोधप्रयुक्तकर्मानुष्ठानद्वारा तदेव फल तादशवाचस्तयैव साध्यत्नेन बोधितमित्यन्तवलात्तापानुबन्धिलेन विवेकवतामनभिलिषतेन तादशफ्लेन विविष्ट कर्माखादफलानबन्धि किंशुककुसुमतुल्यमिवविकनामेव कामितमिति तै किशुकपुष्पसद्दशै कर्मभिवीध्यबोधकभावसबन्धेन पुष्पैर्जन्यजनकभाव-सबन्धेन किञ्जकलतामिव सबद्धामित्यापातरमणीयामिति पर्यवसितार्थ । निरतिशयफलाभावाञ्चति । कर्मफल खर्गादि सातिशयमेव मोक्षस्य खप्रकाशपरमानन्दात्मखरूपस्याभिव्यक्ततामात्रेण ज्ञानफलतासुपगतस्य निखस्य सर्वातिशायिन सत्त्वादिति सातिशयफळलादप्यापातरमणीयामिल्यर्थ । ददातीति । तथेति । खार्यज्ञानद्वारा पारम्पर्येण जन्मादिनि-ष्पादकलमेव तहातृल बोध्यम् । विचारजन्यतात्पर्यक्षानशून्या इति । साक्षात्परम्परया वा सर्वेषा वेदवाक्यानाम-द्वितीये ब्रह्मण्येव भवति विचारेण तात्पर्यप्रह । तादशप्रहवता च न खर्गादिफले परमार्थलप्रहो नापि च तादशफल-साधनकर्मविधायकलेन प्रकृष्टलेन कर्मकाण्डश्रुतीनामभ्युपगम । कितु ये तादशतात्पर्यज्ञानग्र्न्यास्तेषामेव खर्गादिषु परमार्थल-श्रहो बाधकासप्रखयात्तादशफलसाधनकर्मविधायकलेन प्रकृष्टलोपगमश्च तासा श्रुतीनामिति त एवोक्ता वाच प्रवदन्तीति समप्रवाक्यतात्पर्यार्थं । वेदार्थमिति उक्तार्थवादार्थं सखत्वेन मन्यमाना इति शेष । वेदार्थसत्यत्वेनेति । समस्तपाठे बेदार्थस्य सख्रत्वेन । एवमेवैतदिति यो मिध्याविश्वास मिध्याप्रामाण्यप्रहस्तेनेखर्थः । उक्तप्रहान्वयी सख्रत्वेनेति तृतीयाया प्रयोज्यलमर्थ । सन्तुष्टा एतदेव परं लब्धव्य नात पर लब्धव्यमस्तीति प्रहणेनातिरिक्तेच्छाविरहिण इति । वेदस्य कार्य-परत्वादिति । प्रयोज्यप्रयोजकबृद्धव्यवहारात् कार्यान्वितस्वार्थे पदाना शक्तिप्रहात् प्रथमगृहीतशक्तिसारो मानामावा-स्तिद्धार्थेऽगृहीतप्राहिललक्षणप्रामाण्यासभवादर्थवादानामपि विष्यपेक्षितस्तुतिसमर्पकत्वेन तदेकवाक्यलात् वेदान्तानामपि यशाकथचित् कर्जादिस्तावकत्वेन विधिवाक्यशेषलसभवात्समस्तसैव वेदस्यापूर्वकार्यपरलादिसर्थ । नास्त्यन्यिश्वरतिशयं कानफलसिति । आत्मतत्त्वज्ञानस्य फलं मोक्षाख्यम् । अक्षयत्वेनामृतत्वेन चाक्षय्य हेलाद्यपाम स्रोमेलादिश्चिति-भोधितकर्मफलस्वर्गाचपेक्षया निरतिशयमुत्कृष्टतम नास्तीस्यर्थ । महता प्रवन्धेनेति । खगोग्येऽर्थे सर्वप्रमाणापेक्षया श्रखश्रस्य समर्थप्रवृत्तिसदेइजिज्ञासादिनिवृत्तिदर्शनादित । प्राबल्यनिश्चयात्तात्रमितघटावित्तिलविरोघेन वेदान्तानामात्मापेक्ष-याल्पकालस्थायिलरूपासत्त्वेनेदमित्यादिप्रत्यक्षवोधकपदिनिर्दिष्टजगद्वोधने हालैकिकाक्षयसुकृतफलखर्गदिनिर्दिशयरागप्रयोज-कुलौकिकसुस्रतत्साधनवैराग्यसपत्यनुकुले तात्पर्यावधारणात् । विरोधिज्ञानेन सजातज्ञानविषयमेदाससर्गात्रहादिसपत्ते स्तत्राप्रामाण्यमहस्यैव वा सपादनात् विषयात्यन्तवाधस्यानुभवविरोधेन वक्तमशक्यलात् ज्ञानेन विषयस्टेखु सुतरामसभ-वात् । प्रतिमासमात्रशरीरत्यस्य जगतो वक्कमशक्यत्वात् प्रवृत्ते समर्थत्वासमर्थत्वविभागानुपपत्ते । तथा सति प्रामाण्याप्रा-माण्यविभागस्याप्यनुपपते तसां च बाध्यबाधकभावव्यवस्थाया अप्यनुपपते ज्ञानाभावातिरिक्तस्य भावकपाज्ञानस्य गगन-इसमस्येन नि.स्वरूपतया तत्परिणामस्य विश्वस्य तत्फ्रलायमानसाच विश्वमिथ्यासस्यासमवादद्वितीयसप्रकाशनिस्वपरमान

न्दरूपमोक्षस्वरूपो दुर्लभ । एव फलोत्पत्त्यन्यथानुपपत्तिश्चतिमात्रसाधितस्वरूपस्य फलोत्पादमन्तरेण विनाशस्यायुक्तस्वादना-दिकालसपादितानिश्वप्रवर्तमानकर्मचकानुनिष्पादितनिष्पद्यमानानन्तादृष्टप्रवाहविरामस्याप्यसभवात्तुल्यायव्ययत्वेन विचार्कजन-कामनागोचरत्वस्याप्यसमवादात्यन्तिकदु खनिवृत्तिरूपमोक्षस्वरूपोऽपि दुर्लभ एवेति नितरा तस्य निरतिशयत्व दुर्लभिन-खाद्यर्थंकेन प्रबन्धेन ज्ञानकाण्डस्य वेदान्तस्य चरमप्रवृत्तस्य नित्यनिर्देषित्वेन स्वतं प्रमाणस्य सर्वप्रमाणातिशायिमर्यादस्य शारीरकमीमांसापरिगृहीतसर्वप्रमाणागोचरात्यन्तापूर्वाद्वितीयब्रह्मतात्पर्यस्य नित्यनिर्तिशयाविद्यानिवृत्तिमात्ररुभ्याभिव्यक्तस्वात्-भवसिद्धस्त्ररूपानन्दभूमात्मकमोक्षाख्यफलेन फलवतो विरुद्धभाषिण इत्यर्थ । प्रमाणान्तराबाधित इति । सुकृत तत्फलेनाविनाशिनी जन्यभावलाद्धटादिवदिखनुमानेना'तोन्यदार्त'मिलादिश्रुला च बाघित यत्तद्भिन्न इसर्थं । समाधि-विषयेति । समाधिर्महा तद्विषयेखर्थ । विपूर्वकस्य धान करोतिसमानार्थेलात् विधीयत इखस्य क्रियत इखर्थः स्यात् । कर्तव्यत्वेन ज्ञापनार्थकत्वे च कर्तव्यत्वेन ज्ञाप्यत इत्यर्थ स्यात् । तस्य चोभयस्य सर्वस्यैव सदैव कृत्यविषये बुद्धि-खरूपें इभावाद् षष्ट्रयन्तोपादानमनर्थक स्यादिस्यत आह—कर्मकर्तरीति । तथाच करोस्यर्थकस्य तस्य कर्म घटादिक तस्यैव सौकर्यद्योतनाय कर्तृत्वेन विवक्षाया कर्मणो घटादेरेव व्यापारो धातुतात्पर्यविषय पर्यवस्यति । सच भवनमेव तदा श्रयत्वमेव कर्तृत्विमिति घटो विधीयत इत्यस्य स्वयमेव घटो भवतीत्यर्थ पर्यवितो भवति । प्रसिद्ध सप्रसक्त प्रतिविद्धयते । व्यवसायात्मिकाबुद्धि विद्युद्धान्त करणाना विरक्ताना भवति न भोगैश्वर्यप्रसक्तानामिति भाव । एतदभिप्रायेणैव न भवतीत्थर्थं इत्युक्तम् । अन्तःकरण वा परमात्मा वेति । अन्त करणपक्षे समधीयते बुद्धा सनिधाप्यत इत्यर्थं । परमात्मपक्षे समाधीयते समारोप्यतेऽधिष्ठानभूते तसिश्चित्यर्थ । नाप्रसिद्धार्थकलपनसिति । योगेन लब्धलादिति शेष । तिन्निसित्ति । समाधाविति निमित्तसप्तमी । निमित्त च फलमपि विना प्रयोजनसुरपत्त्यवस्थित्यो कस्यापि वखनोऽभावात् समाधिनिमित्त समाध्यर्थम् । कियाविशेषणमिदम् । व्यवसायात्मिकाऽप्रिहोत्रादिकमीनिष्पादिका तत्कर्तव्यता-बुद्धि सकामाना ब्रह्मैकाम्यलक्षणसमाधिनिष्पादकचेत शुद्धिविशेषजनक कर्मद्वारा न भवतीति तात्पर्यार्थ । एतदेवाह अय भाव इत्यादिना ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ सकामानासित्यादि । सकामाना कर्मफळखर्गाद्यर्थरागवतामाशयस्यान्त करणस्य दोषादञ्जद्धे प्रतिबन्धकान्मा भूत् कर्मयोगबुद्धिरूपा व्यवसायात्मिका बुद्धिर्निष्कामाना तु निरुक्तात्यर्थरागरहिताना तु तादृशरागरूपप्रतिबन्धकाभावेनोत्पन्नया व्यवसायात्मकबुद्धा कर्मफलखर्गाद्यनभिसधानपरमेश्वरार्पणपूर्वकनित्यनैमित्तिक-कर्मानुष्ठानतत्परलक्ष्पकमैयोगप्रयोजकावश्यतत्कर्तव्यत्वप्रहरूपया तत्तत्कर्मकुर्वता विशुद्धेऽप्यन्त करणे कर्मखामाव्यात्खफ-**कोत्पादनियतशक्ते खर्गादिफलप्राप्तौ साक्षात्कृतखर्गात्यर्थरामणीयकसमुद्धावितनितान्तरागतद्वासनारूपदोषात्मकप्रतिबन्धकात्** सकामै समानो ज्ञानप्रतिबन्धस्तत्त्वज्ञानानुत्पाद इत्यर्थ । त्रयाणा गुणानामिति । सत्त्वरजस्तमसाम् ज्ञानेच्छाप्रयक्षानां वा कर्मनिष्पाद्यम् । कामस्येच्छाया प्रधानलात् काममूल इत्युक्तम् । ससार जन्मकर्मफलभोगभोग्यमरणचक्रम् । यो यत्काम इत्यादि । कामनाया कर्तृविशेषणलस्य शब्दतोऽर्थतो वा प्रत्ययात् शौचादिवदुपलक्षणतया तस्या अपि तत्तरफलगोचरायास्तत्तरफलानुकूलादष्ट प्रति प्रयोजकलात् । कामनाभावे तादशादष्टोत्पत्तरसभवात् यो यरफलकामस्तस्यैव तत्फल बोधयन्तीत्यर्थ । तत्फलानुकूलसिक्तसत्त्वेऽपि तत्तिदिन्छाविरहेण तत्तत्फलानुपधायकत्वे योगसिद्धाधिकरणसिद्धा-न्तमुदाहरति—निह सर्वेभ्य इत्यादि । तत्तत्फलाय तत्तिविष्टं समाम्राय सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासावित्याम्रातम् । तत्र यर्तिनित्स्वर्गादिकामनया कृतयोरिप दर्शपूर्णमासयो सकलेष्टिफलजनकत्वेन विधिना विहितयोर्भवत्येव सकलफलोपधाय-कत्व इच्छा हि प्रवृत्तिद्वारा खरूपनिष्पत्तावुपक्षीणा न फलनिष्पत्त्युपयोगिनी। सा च सामर्थ्यनियता यद्यस्ति सक्लेष्टि-फलजननशक्तिर्दर्शपूर्णमासयोविधिबोधिता तत सकलेष्टिफलनिष्पत्तिरावश्यकी । निह घटदर्शनेच्छरा सपादितो दीप न दर्शयति पटदर्शनजननेऽपि तस्य शक्ताबादिति पूर्वपक्षे कर्मणा फलजननेन खरूपमात्रनिष्पत्तिरपेक्षिताऽऽश्रविनाशिन खरूपस्य काळान्तरभाविफळकाळपर्यन्तमसत्त्वात् कितु पूर्वापराङ्गकळापापूर्वसहकृतोत्पत्त्यपूर्वनिष्पादितपरमापूर्वरूपव्यापारोऽप्य-पेक्षित । सन्व यत्किनिद्रैगुण्येनोत्पत्तुमई इति शौचादिवत्कर्तृविशेषण कामनापि यथाकथचिदङ्गमुपेयमत स शौचाद्यभाव इव कामनाभावेऽपि हि नोत्पत्तुमर्हति नैव प्रदीपस्थले । तत्र घटदर्शन इव पटदर्शनेऽपि खरूपमात्रस्यापेक्षणीयखात् । घटदर्शनेच्छयापि खरूपसंपत्तालुचित पटदर्शनम् । नच कामनाया अङ्गलमेव कथमवधारणीयमिति वाच्यम् । प्रकृते च शब्दैकसमधिगम्येऽर्थे शब्दमर्याद्यैव हि सर्वमवधारणीयम् । तद्यदि कामना न तन्त्र स्यात्सर्गाय यजेतेस्येव श्रुति स्याद् । स्वर्गकामो यजेतेति तु श्रूयते । तन्त्रत्वेऽपि खरूपमात्रनिष्पत्तौ प्रयोजकत्वे तस्य प्रवृत्तिद्वारा कार्यमात्रे लोकत एव सिद्धलात् यश कामनया वा खर्गकामनया वा खरूपनिष्पत्तौ विशेषाभावात्तदान्नानवैयर्थ्यमिति तत्तरफल-जनकादृष्टलक्षणव्यापारोत्पत्तावपि तत्तत्फलकामनाया प्रयोजकलमभ्युपेयम् । शौचादिवत् अञ्चन्विनापि यागस्त्रहृपस्य निष्पायलात्तदर्थं शौचनैयर्थात् शौचादिरप्यदृष्टार्थं एव हापेक्षणीय । नच सीक्य इत्यत्र कामना न श्रूयत इति वाच्यम्। प्रकान्तवाच्यय सर्वशब्द । प्रकान्तश्च कामनोपरक्त एव पश्चादि पश्चकाम इत्यादिनेति । तेन रूपेणैव सर्वशब्दस्य तद्वोध-कलात् । तथासत्यर्थतः कर्तृविशेषणत्वप्राप्ते चतुर्था अप्युद्देश्यलबोधकत्वेन पश्चादिकामो दर्शपूर्णमासाभ्या यजेतेस्प्रर्थाः

द्वचनव्यक्तिसभवाच । एव यत्र कचनार्थवादादिगतमेव फलमुपादीयते तत्रापि भावनासबन्धादार्थं कामादिपदचटितवचन-व्यक्तिराश्रयणीयैव । उद्देश्यगतसख्याया अविवक्षितत्वेन समुचितस्य फललाभावात् । कस्यचित्समकाललाभावात् कस्य-चिल्नब्धत्वेनाकामितलात् समुचितस्य फललासभवात् सभवे वा सर्वफलगोचरकामनयानुष्ठिताभ्या ताभ्या बहुफलसमवेनै-कैकफले कर्मणि कस्यापि प्रवृत्त्यसभवात्तदाम्रानवैयर्श्यापत्तेश्व । प्रलेकमेवोद्देश्यल तथा सित तत्तफलकामनावानेवाधिकारी न समुचितफलकामनावान् । तत्तात्फलकामनाया च तत्तात्फलात्कूलादष्टस्यैवोत्पादेन तत्तत्फलकासनाकृतयागाच्छितामात्रेण न फलान्तरोत्पत्ति । तदनुकुलाह्ष्टोत्पादककामनाविरहादिति सिद्धान्तितम् । तथाच कामनाया अपि काम्यकर्मणि फलप्रयो-जकत्वे निश्चिते निष्कामस्य चेत ग्रुद्धर्थं लोकमर्यादानितकमायेश्वराराधनबुद्धा क्रियमाणकाम्यकर्मणा न स्वर्गादिफलप्राप्तिरिप त चेत शुद्धिमात्र नित्यामिहोत्रादौ कामनाया कर्तविशेषणत्वाप्रत्ययात्तस्या फलाजनकरवेन कामनाभावेऽपि परमेश्वराराध-नार्थमकरणजन्य प्रत्यवायपरिहारार्थं चातुष्ठितादिमहोत्रादेनित्यान्नैमित्तिकाद्वातुषङ्गिकैहिक-पारलौकिक-फलप्राप्ताविप विक्रदा-न्त करणलादीश्वरप्रीतेर्निष्कामस्वभावलाच रागरूपदोषाप्रसक्तेर्निष्प्रत्यह ज्ञानोत्पत्तिरिति न सकामपुरुषसाम्यमिति भाव । कामनाविरहे फळविरह इति । काम्यकर्माभिप्रायेणेदम् । नित्यकर्मण कामनाविरहेऽपि खर्गाद्यात्वक्षक्षक-फलस्य तृतीयाध्यायदशमश्लोकव्याख्यानावसरे वक्ष्यमाणलात् । यद्वा रागादिदोषप्रसजकलेन ज्ञानप्रतिबन्धकस्य फलस्य विरह इत्यर्थ । फलमात्रसद्भावेऽपि विशेषणाभावाद्विबिष्टविरह । एव च सामान्यत फलविरहस्यात्राप्रतिपादितत्वेन न तृतीयाध्यायदशमश्लोकव्याख्याविरोध । ससारोऽपि निरस्त इति । ससारस्य काममुख्यात् कामनाविरहे सति काम्यात्फलसैवानुत्पत्तेर्नित्यादानुषिक्षकस्य स्वर्गादेरुत्पत्तावि तस्य रागायशुद्धापादकस्रविरहेणेह जन्मान्तरे वा ज्ञानोत्पत्तिसभवेन ससारोच्छेदसभवादिति भाव । निस्त्रेगुण्यो निष्काम इति । त्रेगुण्य गुणत्रय निर्गत यसात्स निश्लेगुण्य कामनाया सर्वप्रधानलात्तदभावे चेतरयोरभावनियमान्निष्काम इति व्याख्यानम् ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ श्राननिष्टारूप इति । ज्ञाने तत्त्वज्ञाने निष्ठा परिसमाप्तिर्यस्य तस्मिन् । ज्ञानैकफलक इति यावत् । तथाच विचारे कर्तव्यताबुद्धी तत्रैव प्रवृत्ती च शुद्धार्थनिष्कामकर्मकरणासमवादन्त करणशुद्धेरसमवादशुद्धान्त करणस्य तव ज्ञानमपि न स्यादत कर्मण्येवाधिकारोऽस्त । तथा सत्यन्त करणञ्जद्धौ विचाराधिकारे विचाराजिष्प्रत्यह आन-मुदेष्यतीति भाव ॥ ४७ ॥ फलाभिलाषमिति । फलमिहोपभोगे सति खातिहृ खभावाहागोपचयहेत. खर्गादिविष्युद्देशे श्रयमाणम् । तेन सामान्यत फलेच्छाविरहे प्रवृत्तेरसभवाचेत ग्रुख्यादीच्छाया आवश्यकलेऽपि न क्षति । र्षक्षराधिष्ठिता+या सुकृतदुष्कृताभ्या प्रवर्तितत्वेऽप्यहमेवात्र कर्मणि स्वतन्त्रव्यापारवानिति मिथ्याज्ञानम कर्तलाभि-निवेशस्तत्यागे सति शरीरयात्रानिर्वाहकभोजनगमनादिनान्तरीयकहिंसादेरग्रज्यापादकलाभाव इत्युक्ताभिनिवेशस्य सङ्ग-तयोपादानम् । तत्फलाभिलाषस्यागे तत्र प्रवृत्तेरसभवात् तदनुष्ठानस्य शुद्धहेतुत्वेन तदिन्छया तत्र प्रवृत्तेरपपादियत्य-शक्यलात् फलाभिलाषत्यागस्य तत्रासभवात् मितमेध्याशनादे श्रद्धिहेत्रत्वे त कर्तलाभिनिवेशत्यागोऽपि भोगानापादकतया विहितकर्मत अबिसपादक स्यादिति समवाभिप्रायेण सोऽप्युपात्त इति । सङ्गत्यागोपायमाहेति । नतु विनाशिलस्य विनाशे सित द बानुबन्धिलस्य द बस्मिन्नलादेश स्वर्गादिफके निश्वयसीव स्वर्गादिफलाभिषञ्चरागोपायस न रिज्यसिस्यो समभावस्य तस्य हर्पविषादान्यतरत्वाविकानाभावह्मपस्य स्वर्गादीच्छाविषटकलस्याननुभविकलादिति चेन्न । नहि सिद्ध-सिद्धोरुक्तसमभावो न विनाबिलाद्यक्तदोषदर्शन विनेति तस्यैव तेनोपलक्षणीयलात् कार्यमुखेन तृदुपलक्षणेन दृढभूमिकस्य तस्य लाभादिति भाव ॥ ४८ ॥ पुरुषार्थे इति । स्तत पुरुषार्थं इत्यर्थं । कर्तव्यसिति । प्रवृत्तिविषयस्त्रसाधनेन सपाद्यम् । नहि खत प्रयोजनस्य किँचित्फल भवतीति निष्फल तत् । प्रयोजनमन्हिरुयेत्यादि । यदि न तत्खत प्रयोजन स्यात नापि च प्रयोजनान्तरसाधनत्वेनेष्ट तदा प्रकृतेरुपादानलोहेश्यलाख्यविषयलान्यतरनन्न स्यात् स्यात् यदि अयोजनमन्दिश्यापि प्रवृत्तिस्तदा हास्वत प्रकार्थोऽपि प्रवृत्तिविषय स्यान चैवमस्ति तत्सुखद् खामावमात्रनियतस्य स्वत -प्रयोजनखर्यान्यत्राखन्तादृष्ट्रस्य कल्पनात स्वतं प्रयोजनान्यस्मिन् निष्प्रयोजने प्रवृत्तिविषयत्वस्यादृष्टस्य कल्पनातश्च वरं सदा कर्तव्यत्वेनाभिमते कर्मणि श्रुतफलोद्देश्यकप्रवृत्तिविषयलाभ्युपगमनमित्यर्थ । परमपुरुषार्थमोक्षफलकात्मबुद्धेश्वेत श्रुदिद्वारा साधनभत निष्कामकर्म न खत प्रयोजन नापि निष्फलमपित परमानर्थनिवर्तकपरमानन्दखरूपमोक्षप्रयोजकज्ञानसंपाद-कचेत ग्रद्धा फलक्तदहेश्यकप्रवृत्तेविषयश्रोच्यते । प्रसिद्धस्वर्गादिफलकामनाविरहाच निष्कामम् । जन्ममरणप्रवन्धापादक-सकामकर्मतत्तिद्विपरीतत्वात् । वरमत्युत्कृष्ट चानुष्ठेयमभिधीयत इत्यभिप्रायवानाह—नेत्याह बुद्धियोगादित्यादि ॥ ४९ ॥ समत्वबुद्ध्येति । सर्वानर्थनिवारकमोक्षापेक्षयात्यन्तिनिक्कष्टे जन्ममरणप्रवन्धापादके क्षणिलादिदोषयके कर्म-फले खर्गादी प्राप्ते को हर्षोऽप्राप्ते वा तस्मिन, को विषाद इस्रेव निश्चयरूपया सिद्धसिद्धो हर्षविषादान्यतरस्वाविद्धाना भावरूपसमलबुद्धेत्यर्थ । सत्त्वशृद्धीति । समलबुद्धापादितस्वर्गादिफलेच्छोत्सादेऽपि श्रद्धीच्छयात्रष्ठितकर्मणेसादि । उद्यक्तो भवेति । उक्तसमलबुद्धिसपत्तये य उद्योगस्तत्साधनस्य दोषदर्श्वनस्याभ्यासस्तद्वान्भवेत्यर्थ । यदिस्रेतस्य पर्यव-सामिलामिलातसामानाधिकरण्ये तत्पदार्थोऽपि तादशपर्यवसामिलमेव स्यात । तस्य योग इलावेन सामानाधिकरण्यं वाधि-

तमतो यदिति छप्तपञ्चम्यन्तमव्यय बोध्यम् । यस्माद्बद्धियोगात्कर्मणा तदभावो बन्धहेतुलाभाव । मोक्षपर्यवसाथित्व च स समलबुद्धियोग कर्मस प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य कौशलम् । तदिति कौशलमिखेतदपेक्षया नपुसकनिर्देश । कर्मयोग इति न मलस्थयोग इत्यस्य विवरणम् । येन योगायेति पदस्य योगशब्दार्थतया समलबुद्धियोगस्योक्तत्वेन योग इत्यत्रापि तस्यैव धोगपदार्थतया प्रतिपादनस्योचितत्वेन कौशलरूपतया मुलोक्तस्य तस्य कुशलरूपतयोक्तत्वेन चासङ्गति स्यात् किंतु समत्वेत्यादिक सर्वं ध्वन्यमानार्थस्वरूप तद्भटकम् । यथा समलबुद्धियुक्तत्वेन कुशल पुरुषोऽवगत समलबुद्धियोगस्य कुशलखरूपतयोक्तेस्तथा कर्मयोगोऽपि समलबुद्धियुक्तस्तसादेव हेतो कुशलोऽवगम्यते । अवगते च कुशलतया कर्म-योगेऽयमीदृश समलवृद्धियोगो येनाचेतनोऽपि कमैयोग कुशल सन् सजातीयमनादिमोहपक्षपातप्रबलमप्युन्मूलयति ल त चेतनोऽपि तद्विधरो न भवित कुशलो नापि सजातीयदुष्टक्षय कर्तुं समर्थ इति व्यतिरेक स्फूट व्वन्यत इति व्यतिरेको ध्वनित इति युक्तमुक्तम् ॥ ५० ॥ ज्ञानिना परत्र गमनस्य श्रुत्यसमतलादुच्छन्तीत्यस्यार्थमाह—अमेदेनाप्राम्चन्तीति । एतेन न्यायादिमतसिद्धस्य मोक्षस्वरूपस्यासुखलाज्ञडलाचानभिलिषत मिध्याभूत च तत्र प्राप्यमिति सूचितम् । नच दु खाभावरूपलात्तदभिलिषतिमिति वाच्यम् । दु खस्य सुखिवरोधिलेन सुखार्थमेव तस्याभिलिषतलात् । अन्यथा मूर्च्छाया अपि कामितलप्रसङ्गात् ज्ञाततयाभिलिषतले च मोक्षरूपस्यानभिलिषतलतादवस्थ्यादिति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ श्रुतयो हि गृहीततात्पर्या सशयविपर्यासनिवर्तका नतु तत्प्रयोजका इति विवृणोति—नानाविधफलश्रवणैरिति । नानाविधानि फलानि तेषा नानाविधानि फलानि येषा तेषा वा श्रवणै शाब्दबोधै न विचारित तात्पर्यग्राहकलिङ्गैरद्वितीये ब्रह्मण्य वधारिल तात्पर्यं यत्र तैरर्थायथाश्रुतार्थं एव गृहीततात्पर्यैरिखर्थ । तथाच भवन्तु वेदानिर्णायका एव परन्तु तेषा वास्त-विकतात्पर्याप्रहेऽन्यथा तात्पर्यप्रहात् यथाश्रतार्थशाब्दबोध सशयादिहेतुर्भवत्येवेति भाव । अनेकविधेत्यादि । कारीर्योदिफलस्पैहिकस्य बृष्ट्यादे कदाचित्प्रतिबन्धकादसपत्तौ खर्गादिफलेऽपि सदेह । एवमैहिकानामनेकाना फला नामिल्लिषताना श्रवणात् सपायमिदमिद वेति सदेह श्रुततत्तत्फले कर्मणि समर्थलासमर्थलसदेहस्तरति शोक तरित ब्रह्महत्यामित्यादिवाक्यतोऽश्वमेघस्य 'तरित शोकमात्मविदि'त्यादितस्तत्त्वज्ञानस्य मोक्षफलकत्वप्रहादश्वमेघो वा तत्त्वज्ञान वा सपाद्यमिति सदेह । वेदेनैव खर्गादे फलस्य फलवत्कर्मणा वा प्रतिपादनात् । अद्वैतस्य च प्रतिपादनादनयोरिदमिद वा तस्त्रमिति सदेह । 'क्षक्षय्य ह वै' 'अपामसोममि'लादिश्रतित कर्मफलस्याक्षयलावगते कार्यलेन क्षयिलावगतेश्व सदेह कोट्यन्तरानुपस्थितौ च तेष्वेव विपर्यासस्तद्वभयशालिलादशुद्धान्त करणस्य बुद्धिर्जीवोपाधिभूता ज्ञानेच्छादिवृत्तिमती विक्षिप्तानवस्थिता भवति शुद्धिहेतुसमवधानात्प्रागित्यर्थं । जीवपरमारमैक्यलक्षणिति । जीवपरमारमैक्य विषय-तया लक्षण यस्य तमित्यर्थ ॥ ५३ ॥ जीवन्मुक्तलक्षणप्रश्नो मुमुक्षोरर्जुनत्य नोचित इत्यत आह । यान्येव हीत्यादि मन्त्रान इत्यस्यार्जुन इत्यनेनान्वय । केरावेतीति । कश्वशश्व केशौ तयो प्रशस्तसबन्धवान् केशौ वात्यन्तर्यामितया प्राप्नोतीति वा केशव इति विवरणमभिप्रेख सर्वोन्तर्यामितयेखादिव्यक्त्यार्थोक्ति । यदा ब्रह्मेशानयोर्जन्यजनकभावेन सबद्ध-स्तयोरन्तर्यामी वा तदान्येषामन्तर्यामिले किमु वक्तव्यमिति सर्वेषामित्युक्तम् ॥ ५४ ॥ कामसंकरूपादीनिति । 'काम॰ संकल्पो विचिकत्साश्रद्धाऽश्रद्धाष्ट्रतिर्धार्थीर्भारिखेतत्सर्वं मन एवे'ति श्रुतिप्रसिद्धान्मनोवृत्तिविशेषानिति फळेच्छाकाम कर्तव्यखाध्यवसाय सकल्प । विचिकित्सा सशय । श्रद्धाश्रद्धे प्रामाण्याप्रामाण्यज्ञाने । धृतिरधृति धैर्ट्याधेर्ये । न्यायनये हर्षविषादादिविकारकारणे सत्यप्यदृष्टविशेषरूपप्रतिबन्धकात्तदभावो धैर्यं तृद्विपरीतमधैर्यम् । अन्नच मते विकारकारणसम-बधानकालिकतद्भानप्रयोजकचेतोवृत्तिविशेषो धेर्थम् । तद्विपरीता वृत्तिरधेर्यं लजाप्यत्र चेतस संकोचरूपा वृत्ति । वैशे-षिक्तये चाभिलिवतप्रवृत्त्यभावप्रयोजकनिन्दाद्यनुबन्धिलज्ञानम् । धीरावरणभङ्गप्रयोजकवृत्तिविशेष ज्ञानादिशब्दप्रतिपाद्य । भी स्तानिष्टचिन्तनम् । इस्रोतिदित्युपलक्षण प्रयञ्जानुकम्पादष्टादीना बोध्यम् । तन्त्रान्तर इति । योगशास्त्र इत्यर्थ । पञ्चचा प्रपञ्चितानिति । यथि कामसकल्पादीना नोक्तपश्चवृत्तिष्वन्तर्भाव तथापि कामादीना सर्वेषा वृत्तिपश्चकमेव मलमिति कार्यकारणयोरमेदोपचारात्तथोक्तम् । खानन्तरोत्पन्नविशेषगुणेन नाशश्च सर्वजनसाधारण इति कारणबाधेनेत्यु-कम । बाधकश्वाभ्यासो वैराग्यमात्मतत्त्वदर्शन च । स्वाभाविकत्वादि ति । स्वाभाविकत्वस्यैव वाच्यत्वात् । कामादीनाम-नित्याना वास्तविकतद्धर्मत्वे धर्मधर्मिणोस्तादात्म्याद्धर्मात्मनात्मनोऽप्यनित्यत्वापत्त्याश्चतक्रृटस्थत्वानुपपत्तिरिति भाव —धर्मा प्त इति । मनोरूपोपाधरनादिकल्पिततादारम्यलक्षणसनिधानादात्मनि प्रतीयन्त इति शेष । तत्परित्यागेनेति । अदि-तीयात्मतत्त्वसाक्षात्कारेण मनसस्तत्सवन्यस्य च बाधेनेत्यर्थ । जीवनमुक्तैश्वरमदेहैरिति शेष । तेषामपि प्रारब्धवशादाधि-तस्यैवाज्ञक्तेर्भोगाभासादिनिर्वाह इति भाव ॥ ५५ ॥ शोक पुत्रधनविनाशादिनिमित्तकदु खवत्वप्रतीति । मोह प्रवृद्ध तुमः तज्जनितो निपर्यासनिशेषोऽनात्मन्यात्मलस्यानात्मीय आत्मीयलस्य प्रह । कामकोघादिश्च कश्चित्लरूपेण कश्चित्ल-विषयनाशादिद्वारा दु खहेतुर्बोध्य । निराकुर्यादिखनन्तरं किमिति दु ख जायत इखनुषज्ञनीयम्—प्रारब्धामावादिति । तादशक्रारच्याकरपमादिलार्थ । अमलमिद्दायथार्थगोचरत्वमात्र न ज्ञानत्वघटित तेन ज्ञानानात्मकवृत्तीनां विपर्यासलोक्तावपि नासङ्गतिः । निक्कसमस्तवृत्तीनामहकारममकाग्रनुविद्धविषयकत्वेन अमत्व त सुह्नेयमित्यन्यथातथात्व यथायथमुक्तं द्व ख-

कारणे सन्यपीत्यादिनेति ॥ ५६ ॥ घीवृत्तिरित्यादि । धीरन्त करण तत्परिणामविशेष । वस्तुत परिणामदु खत्वेन दु खैकमये पुत्रकलत्रादी सुखैकानुवनिधगुणवत्त्वप्रकारकलेन भ्रमात्मक इत्यर्थ । व्यर्थलादिसेतद्वय तामसले हेतुर्यतो रजोबहुलस्य हि दु खानुबन्धिनी सत्त्वबहुलस्य हि सुखानुबन्धिनी तमोबहुलस्य तु वृथाचेष्टा दृरयते । तत्प्रयोजिका वृत्तिरिप वृथालात्तामसीत्यध्यवसीयत इति ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ काष्ठवद्वथाशीतातपसहिष्णुलनिष्कियलादिमान् काष्ठतपस्ती लोभादिना परविष्वनायिभिस्थानेन । तस्य हि तपिस प्रवृत्तिस्तस्य तादशक्केशबद्दलतपसी धनादिकतुच्छफलमफलमेवेल्यिभप्रेलोक्त काष्ठ-तपिस्त्रनो वेति ॥ ५९ ॥ चिक्किडो डित्वकरणादिति । नच हिलाभावे सतीदिलात्रम् स्यादिति तद्वारणाय ब्लिकरणसार्थक्यात्र तस्यानुदात्तेत्त्वलक्षणात्मनेपदानित्यलज्ञापकलम् । ब्रित्वेऽपीदिलान्नम्प्राप्तिस्तु न शङ्का। अन्स्येदिलस्यैव तिन्निमित्तत्वेन हित्करणे तदभावादिति वाच्यम् । अनुदात्ताकारे लकारणेनापि नुम्प्राप्तिवारणसभवान्नित्यमात्मनेपदस्य सभवाच डिलकरणवैयर्थ्यस्य दुर्वारलात् अनुदात्तत्त्वलक्षणात्मनेपदस्यानेखले तु निल्पमात्मनेपदप्राध्यर्थं डिलस्य सार्थक्य-सभवाद्भवति ज्ञापकलमिति भाव ॥ ६० ॥ ज्ञानकर्मसाधनभृतानीति । ज्ञानसाधनानि चक्षुरादीनि कर्मसाधनानि बागादीनीलर्थ । मत्वेलि । इन्द्रियस्याचेतनलेऽपि तदिभमानिदेवताभिप्रायेणोक्तम् ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ व्यवहितस्य तु शब्दस्यान्वय कृला पठति—विधेयात्मात्विति । व्याकरोति—वशीकृतान्तःकरणस्त्विति । विधेति । वशीकृतेसर्थ । आत्मेस्यन्त करणेस्यर्थ । रागद्वेषविरहितस च रागद्वेषविषयाविषयकसम् ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ निवृत्तिरूपेति । प्रयोज्यप्रयोजकयोरेकलोपचारात् अविद्यानिरृत्ति कार्यलेन रूप चिह्न ज्ञापक्रमस्येति विप्रहा-थ्रयणात् । तत्त्वज्ञानजन्यस्याविद्यानिवृत्तेस्तब्द्वसस्यातिरिक्तस्याभावपक्षे खोत्तरकालीनाविद्यात्यन्ताभावस्य रूप्यतेऽनेनेति रूप ज्ञापक तत्त्वज्ञानत्याज्ञानतत्कार्याश्रयकालपूर्वेलाभावनियमादिल्यभिप्रायेण वोपपाद्यम् ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ वस्त्वदर्श-नेति । वस्त्वविद्येलार्थं ॥ ६९ ॥ प्रविद्यान्तीति । प्रमाणवृत्त्यभिव्यक्तयत्सबन्वाश्रया भवन्तीलार्थं । विकर्तमिति । रागद्वेषादिक जनयितुमित्यर्थ । लौकिकालौकिककर्मविक्षेपेति । पाकभोजनपानतृप्तिगमनोपवेशनशयनादिले किक मलौकिकमिष्ठापूर्वादि तत्तत्फल च तद्विञ्चेपस्तदुत्पत्तितत्प्रतिभासादिस्तिचित्रत्तानस्य तदिखलहेतोरभावात् । बाधिनान-वृत्ताविद्याकार्यनिवृत्तिमिति । बाधित सदिप प्रारब्धवशादतुरत प्रति भासमानमविद्याकार्यं कियातत्फलादिक तिनृतिं पारमार्थिकीमित्यर्थं । यद्वा पूर्वोक्ता निरृत्ति स्थितप्रज्ञस्य जीवन्मुक्तयवस्थाभिप्रायेण । द्वितीया तु जीवन्मुक्तयवस्थाया यदाधितात्रत्रत्तमविद्याकार्यं तस्यापि निरृत्ति प्रारब्धक्षयेण विदेहकैवल्याभिप्रायेण । निर्वृत्तिमिति पाठस्तु सुगम । प्रारब्धवशेन बाधानुवृत्ताविद्याकार्यनिष्पत्तिमित्यर्थसभवात् । देवाधीनेति । प्रारब्धाधीनेत्यर्थ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ इति श्रीधर्मदत्तश्चर्मणा विरचिते मधुसूदनसरस्रतीकृतद्वितीयाध्यायभगवद्गीतागृहार्थदीपिकातत्त्वालोके द्वितीयोऽध्याय ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः।

सांख्यबुद्धिमाश्चित्येति । साख्य ब्रह्म तदेकमात्रगोचरा बुद्धि मोक्षरूपपरमपुरुषार्थसाधनलेनाश्चित्य निश्चित्य ज्ञाननिष्ठा ब्रह्मज्ञानैकपरायणता सपायलेनोक्ता । योग कर्मपरायणता तद्गोचरा फलसायनलेन तद्विषयिणी खुद्धि प्रतिपादनकारणलेनाश्रिस कर्तव्यतया कर्मनिष्ठा प्रतिपादितेसर्थं । निकृष्टत्वाभिधानादिति । निकृष्टतोत्कृष्टता च न खरूपेण । तत्प्रयोजकस्य तादशस्याप्रतिपत्ते किंतु फलद्वारा । न चोत्कृष्टमपकृष्ट च फलमेक फलमेदे च तत्तत्फलकामना-रूपाधिकारोऽपि नैक इलैकाधिकारिकलाभावाद्यापारमेदसभवेऽपि न समुचयसभव इति भाव । नतु फलयोरुत्कर्षापकर्षेऽपि ह्योनिंसर्गसुन्दरत्वेन कामनासभवाद्विवेकित्वाविवेकित्वाद्यवस्थाभेदेनैकेनापि पुरुषेण समयमेदेनोभयोपादानसभवादेकपुरु-षानुष्ठितलमात्रेणास्तु कथचित्समुचय इत्यत आह—याचानर्थेति । तत्तत्कर्मणा तत्तदेकैकफलस्यैवैकानुष्ठानेन प्राप्तेज्ञीनेन सकलकर्मफलपार्यन्तिकसुखस्य प्राप्ते प्रतिपादनान्मन्दस्यापि कर्मणि प्रवृत्त्ययोगान्न समुचयसभव इति भाव । नतु कर्मणोऽपि युज्ज्ञानफल तत्फललमु तथासलेकाधिकारिकलसमवात्समुचयसभव । कर्मणोऽनरलप्रतिपादन तु विध्युद्देशश्रुतफलापे-क्षयेखत आह—स्थितप्रक्षेति । यदि कर्मफलमपि तत्स्यात्सप्रशस ज्ञानफलतयैव नोपसिहियेत तस्मान्न तत्कर्म फलतया भगवद्भिभेतमिति भाव । नतु ज्ञानस्य प्रधानसाधनलात्तत्फलतयैव तिलेदेंश इस्रत आह—या निशेति । तथा च विरोधादेव न समुचयसभव इति भाव । नतु ज्ञानातपूर्वमतुष्ठितात्कर्मणो व्यापारद्वारा मोक्षफलसंभवात्समुचयसभव इत्यत थाह-अविद्यादि । अविद्यानिवृत्त्युपलक्षितात्मखरूपस्य मोक्षरूपलाद्विद्यानिवृत्तेर्धिकरणखरूपलात् मोक्षस्याविद्या-निवृत्तिलक्षणत्मविवाप्रतियोगिकनिवृत्तित्वेन ज्ञानसाध्याया अविद्यानिवृत्ते सपत्तावेव तदुपलक्षितमोक्षस्त्ररूपसपत्तिरिति ज्ञानफलल चाज्ञाननिवृत्तिश्व लोकेऽपि शुक्त्यज्ञानादे शुक्तिज्ञानमात्रादेव दृष्टा न कर्मादित इति न कथचिदपि कर्मणो मोक्षफके समुचयसमव इति भावः । ज्ञानमात्रस्य मोक्षहेतुत्वे श्रुतिमपि प्रमाणयति—तमेवेत्यादिना । कर्मणो स॰ गी॰ १०७

मोक्षाहेत्रले 'न कर्मणा न प्रजये'त्यादिश्वतिरिप प्रमाणमनुस्थिया । उत्कृष्टेत्यादि । उत्कृष्ट विहायापकृष्टे प्रवृत्त्यसभवात्कर्म-णोऽपक्तप्रवास्य भगवतेवोक्तवात् विकल्पान्पपत्तिरित्यर्थ । नन् फलेऽप्यत्कर्षापकर्षकल्पनात्तत्सभव इत्यत आह—अवि-द्येत्यादि । पर्याक्रवीभृतबुद्धिरिव्यत्यार्जुन उनाचेत्यनेन सनन्य इति ॥ १ ॥ २ ॥ निष्ठा स्थितिरिति । निरावरणस्त्र-काशचिद्रपानन्दे स्थितिरमेदेन तादृशानन्दैक्यलक्षणो मोक्ष इति यावत् । द्विविधा द्विप्रकारेति । व्यवहिताव्य-बहितसाधनभेदेन द्वी प्रकारी मेदकी साख्ययोगसाध्यक्षलक्षणी यस्या वस्त्रत एकस्या निष्ठाया सा तथेखर्थ । अन्यव-द्वितसाधन जन्मान्तरानुष्ठितकर्मयोगनिष्पन्नान्त करणशुद्धिमद्धिकारिण सन्यासपूर्वकश्रवणादिनिष्पन्नज्ञानयोग । ज्ञान-योगेनेति तृतीया साक्षात्साध्यत्नबोधिका अतएवोक्ताव्यवहितसाधन चाशुद्धान्त करणस्याधिकारिण इह जन्मान्तरे वान्त -करणग्रुद्धिसन्यासश्रवणादिपरम्परया ज्ञाननिष्पादनद्वारा कर्मयोग । कर्मयोगेनेति तृतीयातएवोक्तपरम्परासाध्यखबोधि-कोक्ता फलनिष्टेयमुक्तैतदभिप्रायेणैव वक्ष्यति—एकैच निष्टेति । ज्ञानकर्मपरतयो खब्दपत एव मेदेनान्यथा तदसगतं स्यात् । साध्यसाधनावस्थाभेदेनेति । साध्या निष्पाद्या सावनै कर्मयोगान्त करणञ्जूद्धिसन्यासादिभि श्रवणादि-साक्षात्कारान्तो ब्रह्मगोचराविच्छिन्नज्ञानप्रवाहो ज्ञानयोगो ज्ञानपरता सैवान्त करणस्य ग्रुद्धिमतोऽधिकारिविशेषस्यावस्था साध्यावस्था साध्यावस्थाया अन्त करणशुद्धादिद्वारानिष्पादिका साधनावस्था कर्मपरता कर्मयोग तदुभयमेदेन द्विप्रकारा ज्ञानयोगनिष्पाद्या कर्मयोगनिष्पाद्या चेति । पूर्वे तु ज्ञानपरता कर्मपरता च निष्ठोक्ता साधनस्यैवोपदेश्यत्वेन प्रधानतया साधननिष्ठा लक्षणा फलसाधननिष्ठयो प्रयोज्यप्रयोजकयोरमेदोऽत्र विवक्षितोऽतो न पूर्वापरप्रन्थविरोध । ज्ञान परमुत्कृष्ट-मनन्यसपाद्यलेनाभिमत यस्य तस्य भावो ज्ञानपरता एव कर्मपरतापि व्याख्येया । साधननिष्ठापक्षे च ततीयाद्वयमभेदार्थक बोध्यम् । यद्वा एका फलनिष्ठैनोक्ता ज्ञानस्य परोत्तरीभृता कर्मण परोत्तरीभृतार्थाच्छुद्धान्त करणस्य कर्मानपेक्षज्ञानसाध्या-इग्रद्धान्त करणस्य त श्रद्धिपारम्पर्येण कमैसाध्या तल खार्थकल देवतादिशब्दवदतो न पूर्वापरप्रन्थविरोध । एकं साख्यमिति । एकफलकमित्यर्थ ॥ ३ ॥ सर्वेकर्मशून्यत्वमिति । फलपर्यवसायीति शेष । तथाच विवक्षितविवेकेन ज्ञानयोगेन निष्ठामिति पर्यवस्यतीत्यभयोनैंष्कम्योंक्तनिष्ठयोरमेदाभावेऽपि न क्षति ॥ ४॥ प्रकृतितो मूलकारणादिवद्यात कार्याकारेणाभिव्यक्तै कार्यात्मना परिणतैरित्यर्थ । यथाश्रुतार्थस्तु साख्यसिद्धान्तानुसारिलादसङ्गत इति ॥ ५ ॥ औरसक्यमात्रेणेति । सन्यासफलनैसर्गिकनिरतिशयरामणीयकोपजातफलोत्कटरागेणेत्यर्थ । प्रतिबन्धकागुज्यपाकरण-यत्रव्यवच्छेदो मात्रार्थ । विमद्धारमेति । विशिष्टो यो मोह तद्यक्तमात्मान्त करण यस्य स । वैशिष्ट्य च रागद्वेषादि-कार्योपधानम् । पर्यवसितार्थमाह—रागेत्यादि । सिथ्याचार इति । मिथ्याशब्दो मोघवचन । आचार सन्यास-प्रयोजकबाह्येन्द्रियनिमहादिव्यापार । तथाच सत्त्वग्रुज्यभावेन तत्त्वपदार्थविवेकादिरूपसन्यासफलयोग्यलस्य चेतोविशुद्धि-लक्षणस्याभावान्मोघ उक्तफलानुपधायक आचारो यस्य स इति तात्पर्यार्थमाह—सन्त्रेत्यादिना । यस्य हि विद्यद्धान्त • करणस्य सकलकर्मनीजदाहप्रसिद्धा मोघशक्तितत्त्वज्ञानानुबन्धितत्त्वपदार्थविवेकादिकमप्रतिबद्धमृत्पद्यते । स तादृशविवेका र्थविहितसन्यासकारी निखनैमित्तिकानुष्ठानत्यागेनापि न पतिति । यस्त्विवशुद्धान्त करणोऽसमाविततादशविवेकोऽनधिकारी सन्यासकारी स निस्नैमित्तिकाननुष्ठानेन पतस्यपि पर न फलविश्वतमात्र एव भवतीस्थिनप्रायेणाह—पापाचार उच्यत इति । तादृशोक्तौ प्रमाणमाह—त्वंपदेत्यादि । तत्त्यागी लपदार्थविवेकत्यागीलर्थ । पतितो भवेदिति । यथा समदेष्यसपि न निरात्स्र्ये तमो न भवति तथैवेह जन्मनि विद्युद्धान्त करणस्य समुदेष्यति । तत्त्वज्ञाने नित्यनैमित्तिका-नजुष्टानतोऽपि न भवति पाप्मेति युक्तम् । फलमनुत्पायैव विनाशिनस्तस्य लाघवेनानुत्पत्तेरेव कल्पयित्रमुचितलात् । यस्य न विश्रद्धमन्त करण तस्येह जन्मनि लपदार्थविवेकतत्त्वज्ञानादेरनुद्यात्कर्मपरित्यागो भवेदेव पापहेतुरिति भाव ॥ ६ ॥ परिश्रमसाम्येऽपीति । इन्द्रियव्यापाराभावेन्द्रियव्यापारप्रयोजकप्रयक्षसाम्येऽपीखर्थ । तेन कमेन्द्रियव्यापारपक्षे काय-श्रमाधिक्येऽपि न क्षति । इति वेखनन्तरमिखेतावर्त्पयन्त विवक्षितमिति प्रणीयम् ॥ ७ ॥ नियतपदेन निखस्य सप्रहाय विध्युद्देश इत्यादिफलसबन्बग्र्न्यतया विहितामिति फलोद्देशेनाविहितत्वेसति विहितामित्यर्थ । तेन तृतीयाया प्रकार-लार्थकरवे निलामिहोत्रसम्ध्यावन्दनादिविधिजन्यबोधे फलसबन्धशूर्त्यलस्याप्रकारत्वेऽपि न क्षति । न वा तृतीयाया वैशिष्ट्यार्थंकरवेन फलसबन्धशून्य सिद्दहितामिखर्थंपश्चेऽकरणजन्यप्रखवायाभावरूपफलसबन्धेन निखस्य फलसबन्धशून्य-लविरहेऽपि हानि । ननु विध्युदेशे फलाभावस्य रात्रिसत्रे विरहात्तस्यापि निस्नलापत्ति । अर्थवादस्याप्युपलक्षणे 'सन्ध्यामुपासते ये तु सतत शासितत्रता । विधृतपापास्ते यान्ति ब्रह्मळोक सनातन'मित्यर्थवादे सन्ध्यावन्दनादिनित्य-कर्मणोऽप्यस्ति फल श्रुतमिति तत्राव्याप्तिरितिचेत्र । रात्रिसत्रादावकरणे प्रत्यवायाश्रवणेन प्रत्यवायाभावोहेशेन तत्र प्रवृत्त्यसभवात्प्रवर्तनालक्षणविधेरतुपपत्तरत्यन्ताश्चतफलस्यार्थवादश्चतफलपेक्षया जचन्यतयार्थवादिकफलस्य तस्याप्यभावे-ऽश्रुतस्मैव फलस्य विच्युद्देशघटकलकल्पनस्यावर्यकतया रात्रिसत्रविश्वजिदादे फलोद्देशेन विद्वितलानपायात् । नित्यानां तः प्रवर्तनात्मकविधेरावस्यकाकरणजन्यप्रत्यवायाभावकामनामूळकप्रवृत्त्योपपत्तेविधिना फळस्यानपेक्षिततया विध्युदेशघट-कलस्यार्थवादिकफले कल्पनायोगात् फलोइंशेनाविहितलस्यानपायाच । नैमित्तिकसंप्रदायाह—नियतनिभित्तेनेति ।

नच निखमिति प्रसिद्धमिखनेन विरोधो नहि नैमित्तिक निखमिति प्रसिद्धमिति वाच्यम् । यस्याकरणे प्रखनायस्तन्निख-मिलस्यैव प्रसिद्धेस्तत्त्वस्य नेमित्तिकसावारणलेनाविरोवात् । नैमित्तिकव्याउत्तखरूपनिल्यपदार्थस्य विवक्षितले निलामिलेव हि ब्यात् । प्रसिद्धमित्यस्य व्यर्थलापातात् । एकोत्तयोक्तधर्मणोभयसप्रहायैव हि नित्यमिति प्रसिद्धमित्यविकमुक्तम् अर्थान्तरे सक्रसितसिति । वाच्यसाधारणलक्ष्यतावच्छेदकरूपेण बोधक्रमित्यर्थ । अर्थान्तर च तत्प्रागननुष्ठित-शुद्धिहेतुकमें विने प्रागुक्तम् - क्षात्रवृत्तिकृतत्व छक्षणेनेति । क्षात्रवृत्तिर्युद्धादिना वनार्जनादिस्तेन सपादितस्वरूपेणे-सर्थ । तथाचेति । यथाच युद्धाद्युपार्जित वनादिना वर्तनमुःकृष्ट तथा चेल्यर्थ । प्रागुक्तमिति । धर्म्याद्धि युद्धा च्छ्रेयोऽन्यदिलादिना पूर्वाध्याय उक्तमिलार्थ ॥ ८ ॥ ९ ॥ पूर्वश्लोके परमेश्वराराधनार्थं कर्मण कर्तव्यलमुक्तम् । तच कर्म निखनैमित्तिम्हपमेव नतु काम्य तद्करणे प्रखवायाभावात् तदुद्देशेन तदनुष्ठानस्यासभवात् । निर्दिष्टफलेच्छया तत्सभवेऽपि मुक्तसङ्ग इत्यनेन तस्यानिराकरणात् । ईश्वरारा वनार्थमपि हि काम्य न कर्तव्य तत्फलस्यावरयकर्तव्यनित्येनेव सभवात् । बह्वायासापादकेनानावर्यकेन काम्येन तत्सपादनस्यायुक्तलादिति । तस्मिन्के कर्तव्यले प्रमाणतयोदाहृत प्रजापतिवचन यदि काम्यकर्ममात्रविषयक स्थान स्यानिस्यस्य कर्तव्येल प्रमाणमिति । तद्वचनस्थैषशब्दस्यावज्यकामि-होत्रसन्ध्यावन्दनादीनामप्युपलक्षकल वाच्यम् । तथाच प्रमाणलसभवेऽपि तस्येष्टकामग्रुगिलस्यासङ्गति । फलेच्छामन्तरेण कर्तव्यतया प्रतिपादितस्य निलादिरिष्टस्य तदानीमिन्छाविषयस्य कामस्य कामनाखरूपयोग्यस्य खर्गादे साधनलामावादि-त्याशयेनाह-अत्र यद्यपीति । अत्र सहयज्ञा इति भगवद्वचने ऽनेनेत्यादि । प्रजापतिवचने च परमेश्वराराधनार्थ निर्दिष्ट-फलकामनामन्तरेण निल्यनैमित्तिककर्मकर्तव्यल उक्ते प्रमाणतयोपन्यस्य इल्पर्थ । तेन प्रजापतिवचनस्य निल्पकर्मकर्तव्य-लप्रकरणस्थलाभावेन काम्यकर्ममात्रपरलेऽपि क्षत्यभावान्नित्यपरलमङ्गीकृत्येष्टकामधुगित्यस्यासङ्गत्युङ्गवनमसगतिमिति शङ्का निरस्ता । काम्यकर्ममात्रपरले तद्वचनस्योक्तनित्यकर्मकर्तव्यलप्रमाणतया सर्वज्ञस्य सकलवचनतात्पर्यविद परमेश्वरस्य तद्वचनाभिधानमसगत स्यादिति निस्रेऽपि तत्तात्पर्यस्योन्नेयलात्. । निस्यकर्तव्यलनोधकवचनान्तराभावेन प्रजापते स्रष्टा-धिकारिश्रजाशिक्षकस्य न्यूनतापत्त्यामपि च तत्र तात्पर्यस्य वाच्चलात् । नच निखपरले काम्यानभिधानाच्यूनतेति वाच्यम् । नित्यमात्रपरत्वानभ्युपगमादत एवोक्तमावश्यककर्मोपलक्षणार्थम् । तस्यावश्यककर्मण उपलक्षण शक्यसाधारणरूपेण ज्ञानमर्थ प्रयोजन यस्येत्यर्थ । उपलक्षकल हि शक्यलक्ष्यसाधारणक्ष्येण शक्यबोधकस्य शक्येतरबोधकलम् । तथासित काम्य-स्य पि हि बोधकलमक्षतम् । उपलक्षणार्थमित्सनन्तरं न शक्ययश्चमात्रबोधनार्थमिति शेष । तथा च नोक्तन्यूनतेति भाव । यज्ञप्रहणमिखस्य यज्ञो गृह्यते ज्ञायतेऽनेनेति यज्ञप्रहण यज्ञबोयक पदमिखर्थ । तच सहयना इति भगवद्वाक्यस्थयज्ञपद प्रजापतिवाक्यस्थसर्वनामपद च अकरण इति निसनैमित्तिकयोरिस्यादि । कथनादिति । हेतुरय प्रजापतिवाक्यस्थ-सर्वनाम्नो निखपरले यस्याकरणाद्धि प्रखवायस्तत्कर्म कथ कर्तव्यतया प्रजापतिनोंच्येतेति । काम्यकर्मणा चेति । चो हेलर्थ । काम्यकर्मणामप्रस्तुतलादिखर्थ । हेतुरय सहयज्ञा इस्त्रत्र यज्ञपदस्य निस्तकर्मोपलक्षकले काम्यकर्मपरता-यामप्रस्तुताभिधानापते । अप्रस्तुतत्वे हेतुर्निराकृतत्वादिति । एतदनन्तर तथा चेष्टकामबुगिखस्यासङ्गतिविति शेष । यद्वा अत्र इत्यस्य सहयज्ञा इति भगवद्वचन इत्येवार्थ । यज्ञप्रहणमिलस्यापि यज्ञपदिमलेवार्थ । यज्ञपदज्ञानमिति वार्थ । यज्ञपदप्रयोग इति वार्थ । निराकृतलादित्यनन्तरं तथाच सहयज्ञा इत्यत्र यज्ञपदस्य नित्यपरत्वे स्थिते तत्समानार्थकस्य प्रजापतिवचनस्थसर्वनाम्नोऽपि निस्तकर्मपरलस्यावर्यकलादिष्टकामधुगिस्यस्यासङ्गतिरिति शेषो बोध्य इति । आनुषिद्धक-फलसङ्खावादिति । निखविषे पापनिग्रन्युदेशेनापि प्रवृत्योपपत्तिसंभवाद्विध्युदेशे कामपदादेरकरूप्यलात्कामनाया कर्तृविशेषणलालाभात्काम्यस्थलवत्फलहेतुलस्यामहात्कामना विनापि फलोत्पत्तिसभवात् । यथाश्रुतवाक्यार्थे प्रमाणा-न्तरिवरोधरिहतेन खुतिपरेणाप्यर्थवादनाक्येन खुतिद्वारभूतवाक्यार्थप्रमित्या प्रमितस्य फलसाधनलस्य दुर्वारलात् । परमेश्वराराधनदुरितक्षयाद्यदेशेन प्रदृत्तितोऽपि खर्गादिफलसभवेनेष्टकामधुगित्यस्य नासङ्गति । अनुषङ्ग साध्यसाधनभा-वादिसबन्धस्तन्मात्राद्भवति यच तद्धद्देश्यकप्रवृत्त्यादिकमप्यपेक्षत इलानुषङ्गिक हि तत् । धर्म चर्यमाणिसिति । धर्म-मिसेव चर्यमाणं नतु किचित्फलमुहिर्येखर्थं । अर्था फलानि उत्पचन्तेऽनुधर्ममिस्यन्वय । नोचेद्नृत्पचन्त इति । कुतिश्वत्प्रतिबन्धकादिति शेष । न धर्महानि निखनैमित्तिकयोर्धर्मत्वेनाभिमतयोराचरणात् तथाच धर्माचरणादकरण-जन्यप्रखावायस्यानुत्पत्ते कामनाविरहेणानुषङ्गिकफलावाप्ताविष कामनाविरहप्रयोजकादेव रागादिदोषस्यासभवादन्त करणञ्जूद रप्रत्युहं तत्त्वज्ञानस्येह जन्मान्तरे वा सभवाष कापि क्षतिरिति भाव । अनिभसंहितस्यापीति । फलस्येति शेष । न विशेष इति । निस्तकाम्ययोरिति शेष ॥ १० ॥ १९ ॥ १२ ॥ अमृतिमिति । अमृतत्वेन मन्वादिभि परिभाषितिमि-सर्थं । पञ्च यहैरिति । देविषिपितृभूतमनुष्ययहैर्देवार्चनस्वाध्यायतर्पणश्रास्त्वैश्वदेवबिश्विसाप्रदानातिथिसत्कार्हपैरिसार्थं । इदिमिति । इदपदेन यज्ञविष्टाचिन इति पदस्थयज्ञपदं बोध्यम् —उपलक्षणिमिति । अवश्यकर्तव्यलक्ष्पेण बोधकमिलार्थः । केषामिखपेक्षायामाह—पञ्चत्यादि । अनुष्ठेयानीति चेति । वो हेक्ष्ये ॥ १३ ॥ यज्ञपदस्यामिहोत्रादिकर्मपरत्वे तस्य कर्मसमुद्भवत्वोक्तिरसङ्गता स्मादित्यतं आह—अपूर्वाख्याद्धमीदिति ॥ १४ ॥ समुद्भवः प्रमाणिसिति । नच

पूर्वापरयोक्त्यत्त्यर्थकस्यैव भूधातो प्रयोगानमध्येऽन्यार्थकलस्यानुचितलात्त्रमाणरूपार्थे प्रसिद्धिविरहाच प्रशागमिलासङ्गत मिति वाच्यम् । पर्यविसतार्थकथनात् । उद्भवत्यसमादित्युद्भव तद्रह्म यस्येत्यस्यैवाक्षरार्थलात् । पश्चम्यान्तु प्रयोजकलार्थ-कलात् । प्रयोजकता हि वेदस्य कर्मोत्पत्तो ज्ञप्तिद्वारेव । नद्यज्ञात कर्मानुष्ठातु शक्यमित्युत्पादकलस्य प्रमापकल एव पर्यवसानात् प्रमाणमिति हि युक्तमुक्तम् । प्रचेत्यादि । यथा पुरुषस्य निश्वासो न पुरुषस्य कर्तव्यलादिबुद्धिमपेक्ष्यो-त्यवते सुष्प्री ज्ञानविरहिणि तद्भावप्रसङ्गात् तथा वेदोऽपि वास्ये वाक्यार्थज्ञानविवया कारण प्रमाणजज्ञानसुत्पत्तौ नापेक्षते नि श्वसितमिखनेन नि श्वासवत्प्रम्बज्ञानानपेक्षतया बोधितलात् । यद्यपि तदैक्षतेत्यादिश्रुत्या परमेश्वरस्येक्षण ज्ञान कार्य-मात्रहेतुलेन प्रमितमिति कार्ये वेदेऽपि कारण तथापि कार्यसामान्ये यदुपादानप्रसक्षलेन कार्यगोचरकर्तव्यताज्ञानलेन वा कारणल तेन ज्ञानापेक्षा न प्रतिषिद्धते अपितु वाक्यार्थज्ञानत्वेन वाक्ये यत्कारणत्व तेनैव । तत्रैव हि वाक्ये वाक्यार्थ-ज्ञानस्य कारणत्व यदानुपूर्व्या वक्तुर्वाक्यातपूर्वे नानुभव सर्वत्र कारणत्वे वाक्यार्थानभिज्ञस्य प्रागनुभूतानुपूर्वीकवाक्योचारण न स्यात् । तथा सति तादशपाक्योचारणे वाक्यार्थाभिज्ञपुरुषीयेऽपि तादशानुपूर्व्यविक्छन्ज्ञानमेव कारणमर्थज्ञानस्य ऋतेनो-क्तज्ञानेनान्यथासिद्धलात् । तादशानुपूर्व्यविच्छन्नज्ञाने सित तत्र वाक्यार्थबोधस्य तदन्यस्य वेष्टस्य साधनलप्रहसभवात्त-तश्चिकीषीप्रयक्षादिप्रणाख्या वाक्योत्पत्ते समवस्योभयत्राप्यविशेषात् वाक्यार्थज्ञानस्यापेक्षणीयस्वे तत्र ततप्रणालीघटकाधिक-वस्तुकल्पनावश्यकत्वेन गौरवात् । यत्र हि तादशानुपूर्वीज्ञान नास्ति तत्र वाक्यार्थज्ञानस्यैवागत्या कारणत्यस्याभ्यपगन्तव्यतया गुरुभूताया अपि प्रणाख्या अवश्यमाश्रयणीयलम् । तथाहि वाक्यार्थज्ञाने सति वाक्यर्थचटकतत्तत्पदार्थपदयोबींध्यबोधकभा-वादिरूपसवन्धज्ञान तत्तस्तःसहकृतपदार्थरूपैकसबन्धिज्ञानात्तःसबन्धितत्तःपदज्ञान स्मरणात्मकसुपस्थितेषु च तत्तत्पदेषु साका-ह्वत्वेष्टसाधनलज्ञान चिकीषीप्रयलादिकमिति प्रणाब्यैव वाक्योत्पत्तिरावर्यकी । तथाच प्रागुक्तवाक्यानुपूर्वीज्ञानस्थले वाक्यार्थ-ज्ञानस्याहेतुत्वे नियमत सबन्धज्ञानपदोपस्थिरादेर् रुखनेन लाघवस्यानपायादन्यथासिद्धमेव तदिति सिद्धम् । एवच सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य वाक्यार्थज्ञानसत्त्वेऽपि तस्य वेदे कारणलाभावात् । प्रवाहानादेर्वेदराशे प्राकृसर्गेऽपि सत्त्वेन तदानुपूर्व्या विद्यमानवेदोत्पते प्रागपि ज्ञानाद्वेदस्य वाक्यार्थज्ञानकार्यतावच्छेदकानाकान्तलात् निश्वसिततुल्यलमव्याहतम् । सति चैव बाक्यार्थज्ञानस्यानपेक्षितत्वे तद्वारानुवादकवाक्ये तद्दोषस्पर्शवतपुरुषदोषस्पर्शस्य न संभव । अमविप्रलिप्सयोस्तद्वारैव प्रयो-अकलात् । प्रमादकरणापाटवयोर्निरतिशयैश्वर्यशालिनि भगवत्यसभवात् । भ्रमविप्रलिप्सयोरप्यसभावितलादपि च । एवच षाक्यार्थज्ञानापेक्षोचारणकरत्त्यानुपूर्वीद्यून्यत्व सजातीयोचारणानपेक्षोचारणकवृत्त्यानुपूर्वीरहितत्व वा भवति वेदान्तदर्शना-भिमतमपौरुषेयलम् नतु मीमासकानामिव पुरुषप्रयलापेक्षोत्पत्तिरहितलम् । नचाश्रुतवेदेन वाक्यार्यज्ञानतो यस्य दैवा-द्वेदसदशवाक्यस्य कृतमुचारणं तद्दृत्यानुपूर्व्या वेदेऽपि सत्त्वादव्याप्तिरिति वाच्यम् । वाक्यार्थज्ञानापेक्षोचारणकमात्र रत्यानु-पूर्वीग्रुत्यलस्य विवक्षितलात् वाक्यार्थज्ञानानपेक्षोचारणके वेदेऽपि तस्यारृते । नच तादशपौरुषेयवाक्येतिव्याप्तिरित वाच्यम् । वेदार्थज्ञानवता पुरुषेण ज्ञातवेदानुपूर्वीकेणेव तादशज्ञानरहितेनाप्यचिरिततादशवेदसमानभागस्य वेदलाभ्युपगम-स्यैव कर्तव्यत्वेन लक्ष्यलात् । द्वितीयलक्षणे सजातीयोचारणानपेक्षोचारणकलग्रून्यलमात्रोक्तौ पौरुषेयवाक्यानुपूर्वा विज्ञा-योचरिते पौरुषेयवाक्येतिव्याप्ति स्यात् । द्वितीयवाक्योचारणस्य सजातीयोचारणापेक्षलात् । यथोक्तादरे च प्रथमो-चारणस्य सजातीयोचारणानपेक्षत्वेन ताहशोचारणकरूत्यानुपूर्वीरद्भ्यलस्योक्तवाक्ययोविरहात् वेदोचारणस्य सर्वस्यैव पूर्व-पूर्वसर्गीयवेदोचारणसापेक्षलात् परमेश्वरेण पूर्वपूर्वसर्गीयवेदानुपूर्वीसमालोचनेनैवोत्तरोत्तरसगे वेदस्य विरचनात् । नन्वन्न मतेऽपि नैयायिकमतवत् वर्णपदवाक्याना क्षणिकलमेवास्तु तन्मते ह्युत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार श्रुतपूर्वी गकारो नास्ति निवृत्तं कोलाहरु इसायबाधितानुभवेनोत्पत्तिविनाशशालित्वे वर्णाना पौर्वापर्यविश्विष्ठवर्णसमुदायात्मकाना पदानां पद समुदायात्मकाना वाक्याना च सुतरा तथालमिस्यनित्वे स्नानन्तरोत्पन्नविशेषगुणरूपनाशकेन तृतीयक्षण एव नाशा-भ्युपगम । नच सोऽय गकार इति प्रसिभिज्ञानादेकत्वे सिद्धे न क्षणिकसमिति वाच्यम् । तस्य साजास्यावसम्बत्वेनाप्यु-पपति । नच षाधकसत्त्व एव साजालगोचरलमुवेयमन्यथा घटादीना क्षणिकत्वे जित स्याद्वौद्धैरिति वाच्यम् । विनष्टो गकार इत्यादिवाधकस्योक्तलात् । स्थायित्वे कुतो न प्रस्यक्षमित्यस्यापि वक्तव्यतापाताच । यदि च कण्ठताल्वाग्रभिषातस्य लयोत्पत्तौ मयाभिव्यक्तौ कारणलाभ्युपगमेन स्थायित्वेऽप्यप्रस्रक्षलस्योपपादयितु शक्यलात् । उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकार इत्यादेरुण जलमितिवदुत्पत्तिविनाशशालिभ्वन्यौपाधिकत्वेनोपपत्ते सभवाच प्रत्यभिज्ञाया ऐक्यगोचरत्वमेव । नश्च तार-लमन्दलस्रीपुप्रभवगतवैजात्यादिभिर्भेद इति वाच्यम् । ध्वनिधर्माणा तेषा दोषनैयत्येन चन्द्रवितस्तिपरिमाणप्रत्यक्षवरसर्वेषां वर्णेष्ववभासात् जाते साविवलादर्शनात् तारलादयोऽविविनरूप्या अभिभाव्याभिभावकलस्वभावा अदाण्डोपाधयो वर्णस्यैव धर्मा इखस्यापि वक्तु शक्यलात् । हखलदीर्घत्वोदात्तलानुदात्तलादीनामप्येवमेव ध्वनिधर्माणा वर्णेष्ववभाससंभवेन तेषामि मेदकलासभवाद्वनिश्वोत्पादकत्वेन परमते व्यक्तकत्वेनास्मन्मतेऽभिमतो वायु । नच वायोरश्रावणलात्तद्धर्माणा कथ श्रुलायह कथ वा श्रोत्रस्थेन लचा न तत्स्पर्शयह इति वाच्यम् । परेषामाकाशामहेऽपि शब्दयहुनत् नायोरमहेऽपि तद्धभेगहसभवात् श्रोत्रस्य दत्थात्राहकेन्द्रियलात ताल्वाद्यभिघातकवायुस्पर्शाग्रहवत् कणेप्राप्तवायोरिप सौक्ष्माद्वस्तलाद्वा

तत्स्पर्शस्याप्यप्रहणसभवात् । यद्वा हस्रलदीर्घलादिविरुद्धधर्माध्यासभिन्नस्ररूपो दूराद्वह्यु शब्दमुचारयत्सु वर्णविशेषाप्रस्ययेऽपि प्रतीयमान उत्पत्तिविनाशशाली श्रोत्रप्राह्य शब्दस्तदन्यो वा स मन्तव्य एवचानन्ततत्तद्वर्णध्वसप्रागभावप्रागभावध्वसध्वस-प्रागभावादीनामकल्पनेनातिलाघवमेव गकारादिव्यक्तिमेदकल्पनेन मेदप्रख्योपगमे प्रत्यभिज्ञोपपत्तये कलखलाद्यनेकजाते कल्पनेन गौरवम् । ध्वन्यौपाधिकभेदेन मेदप्रखयोपपादने च ककारादिव्यक्तयैक्येनैव प्रखिभज्ञाया अप्यपपत्तेरुक्तजातेर-कल्पनाल्लाघवम् । एव गकारादिव्यक्तेर्भेदे दशगकारानुदचरचैत्र इति स्यात् । नहि भवति तदिप तु दशकृलो गकारमुदचरिदिति सर्वेषा प्रत्ययस्तद्वर्णेकलपक्षे व्यवतिष्ठत इत्युच्यते । तथापि कार्यकारणभावलाघवस्य वस्तुलाघवादभ्यहितलेन तत्तद्वर्णलेन वा कायेलमुपेय तत्तद्वर्णप्रसक्षेत्रन वेति चिन्ताया कण्ठताल्वाद्यभिघातादेरभिव्यक्तिहेतुलपक्षे कार्यतावच्छेदकगौरवेण लाघवेन वर्णकारणले व्यवस्थिते ध्वसप्रागभावकल्पनागौरवस्य फलमुखलेनादोषलादिनत्यलमेव व्यवतिष्ठत इति चेन्न । नहोककार्यकारणभावे यदवच्छेदकललाघव तदेव कार्यकारणभावलाघव पुरस्करणीय नान्यदित्यत्रास्ति राज्ञामाज्ञा । नापि तद्वसरेऽन्यकार्यकारणभावादिक न प्रतिसन्धेयमिखत्रापि । प्रथमतो निर्विचारमृत्पन्ना बुद्धि सविचारमृत्पन्नयापि पश्चान बाध्यत इसत्रापि च । तथाचैकस्मिन्कार्यले गलेऽवच्छेदकलमेकमपरस्मिन् विषयले गकारे गले चावच्छेदकल त्रयमिति गौरवसद्भावेऽपि तारलादिमेदभिन्नेषु तत्तत्त्रीपुरुषप्रभववैजाल्यमेदभिन्नेषु च गकारेष्वनेक कार्यल कारणल तत्तदवच्छेद-कल चानन्तमनन्तास गकारव्यक्तिस तत्तत्प्रागभावानामनन्त कार्यल कारणलमवच्छेदकल चानन्तमनन्ततत्त्रद्यक्ति-ध्वसेष्वनन्ततत्त्वक्तीना कार्यल कारणलमवच्छेदकल च तत्तद्गकारव्यक्तिषु पूर्ववर्तितत्तद्गकारव्यक्तीना कार्यल कारण-लमवच्छेदकल चोपेयत इति कार्यलकारणलावच्छेदकलकल्पनातिशयगौरवमेव किमिति नालोच्यते । तदालोचने च गलावच्छित्रकार्यकारणभावादिक कुतो न बाध्येत किम् वक्तव्यमनन्तगकारव्यक्तित्तत्त्र्प्रागभावतद्भ्रसादिकल्पनागौरवप्रति-सन्धानेनोक्तकार्यकारणभावबाधे । एव प्रतिभिज्ञाबाधे विनष्टो गकार उत्पन्नो गकार इत्यादीनामनौपाविकलनिश्वयस्त-न्निश्चये प्रत्यभिज्ञाबाध इत्यन्योन्याश्रयोऽपि । नचोपाधिभृतध्वनिकल्पनागौरविमिति वाच्यम् । तस्य प्रत्यक्षसिद्धस्योभाभ्या-मप्यपलपितुमशक्यलात् । वर्णातिरेकेण वीणादौ वाद्यमाने तत्प्रत्यक्षानुभवात् । मठाद्यन्तस्थेन पुरुषेण वर्णसहभूतध्वने स्पष्टमुपलम्भात् तारलादीनामपि वीणादिभ्वनौ वर्णव्यतिरेकेणोपलम्भादुक्तलाघवगौरवादिभि प्रत्यभिज्ञाया अमेदविषयकत्वे व्यवस्थिते तस्यैव बाधकलाच । यन्नैयायिकैरुक्त यद्यद्भततयोपलभ्यते तत्तस्यैव धर्मोऽसतिबाधके बाधक च तद्धर्मस्यान्यत्र प्रहस्तजातीये तद्विरुद्धधर्मप्रह प्रतीयमानधर्माश्रयसान्निध्यान्वयव्यतिरेकप्रहश्च । जलगततयोपलभ्यमान हि शैख जलसैव साभाविको धर्म तस्यान्यत्राप्रहात् । तद्विरुद्धस्य धर्मस्य जलेऽप्रहादन्यसान्निध्यान्वयव्यतिरेकाप्रतीतेश्व जलगततया प्रतीयमानमौष्ण्यगन्धादिक न तस्य धर्मों ऽपि त्वौपाधिकोऽन्यत्र वहवादौ प्रखयात् तद्विरुद्धस्य शैखस्य जले प्रखयाद्वहि-सान्धिभ्यान्वयव्यतिरेकस्य ब्रहाचैवसुदात्तलतारलादीना वर्णगततया प्रतीताना वर्णधर्मलमेव न त्वौपाधिकलमिति तिन्ध-रस्तम् । शेष शब्दप्रामाण्यनिरूपणप्रस्तावे षष्ठे वक्ष्याम । नचैव घटादीनामप्यैक्य स्यादिति वाच्यम् । प्रत्यक्षतो यावदातम-साक्षात्कारं मेदस्योत्पाद्विनाशोत्पादकविनाशकादेर्भेदकस्य विभिन्नदेशावस्थितिरूपपरिमाणादेश्व तादशस्य स्फुटमुपलम्भात् । नह्येव दशसु पुरुषेषु गकारमुचरत्सु स्फुटो गकारमेद कस्यचिदनुभवगोचर । नचैवमपि नीलादीनामैक्यप्रसङ्ग इति वाच्यम् । अव्यापकत्वे देशमेदेन मेदस्यावश्यकलात् । व्यापकत्वे च योग्यस्य तस्य सर्वत्रोपलम्भप्रसङ्गात् । नच जातिव द्यापकलेऽपि प्रतिनियताश्रयस्वैव व्यञ्जकलोपगमान्नोक्तदोष इति वाच्यम् । प्रतिनियताश्रयाभावात् । यत्रयत्र यस्य रूपस्य नीलादेश्पलन्धिस्तस्य तस्यैव कारणत्व नोत्पत्तावितु प्रत्यक्ष इत्यभ्युपगमेनोक्तदोष इति यद्युच्यते तदा मास्तु मेद का नो हानि । नच पाकस्थले का गतिस्तत्रैकस्मिनेवाश्रये रूपद्वयस्य नित्यस्येव स्त्रीकारेण व्यक्तकस्याश्रयस्य पाकात्पूर्व परतश्च सत्त्वेन सदैवोभयरूपोपलिब्धप्रसङ्ग । पाकस्य तु श्यामरूपोपलब्बौ प्रतिबन्धकलस्य रक्तरूपोपलब्बौ कारणलस्य न सभव । पाकनाशोत्तर इयामरूपोपलब्धे रक्तरूपानुपलब्धेश्व प्रसङ्गादिति वाच्यम् । पाकप्रागभावस्य इयामरूपोपलब्धौ जननीय आश्रयसहकारिलस्य रक्तरूपोपलब्धौ जननीये पाकभ्वसस्याश्रयसहकारिलस्य कल्पनादिति । नचैवमे कदै काश्रये विरुद्धरूपाणा सत्त्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् । एकदोपलब्ध्योरेव विरोधात् । अथैव मीमासकमत इव वर्णाना पदाना वाक्याना च वेदानामसु सर्वदैव सत्त्व नतु कदाचिदिप विनाशो विनाशरहितभावस्य नाप्युत्पत्तिरिति चेन्नोक्तलाघवेन सर्वथा निस्यल-प्रसक्ताविप हि सकलप्रमाणप्रबलेन 'ऋच सामानि जितरे । छन्दासि जितरे तस्मायजु'रिखाद्यागमेन 'महतो भूतस्य नि श्वसितमेतिद'खाद्यागमेन च जन्यतया वेदाना प्रमितलात् जन्यस्य विनाशिलनियमा'दतोऽन्यदार्त'मिखादिश्रुखा च विनाशितया प्रमितलाच न सर्वथा निललमपितु यानत्सर्गस्थायिलहपनिलमेनोपेयम् । न्यायनयापेक्षया तथा, प्यति-लाधवात् । तत्र सर्गादिकाले यादृशकमिविशिष्टा वर्णा परमेश्वरेणोचारिता अविद्यापरिणामभूता सद्रह्मणो विवर्ता जीवा श्रिताविद्यासहकृतब्रह्मविवर्ता वा वियदिव यावदिवद्यादेशाच्यापका समु पन्नास्ते तथैव यावत्प्रलयकालपूर्वमवस्थिता एकार्या-भिधानशक्तिमन्त क्रमवद्यक्रकौपाविकक्रमवत्तयौत्पत्तिकक्रमवत्तया वा पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसस्कारसहरूतश्रोत्रजन्यैकबुद्ध -पास्ता पदस्तां लभनते लब्धपदभावास्तत्तत्पदार्थस्यर्भाघिकार्याववोधसमर्थसैनैकअस्ययोपास्ता गान्यसञ्चा लभनते।

बर्णाश्च य एव वैदिकास्त एव लौकिका पदानि च । वाक्यानि तु भियन्तेऽर्थभेदात् । तत्र वैदिकवाक्यानि गृहीतनियत-क्रमाणि पदानि सर्गादिकालमार्भ्याऽऽप्रलयमवस्थितानि लौकिकानि लनियतकमाणि सर्गाचकाले परमेश्वरेण तादशकम-वत्तया नोकरितानीति कमविशेषविशिष्टतयाऽचिरस्थायीन्येव तत्तत्पदसमुदायात्मकान्यपीति लौकिकवेदिकयोविशेष । एव च पदवावयबुद्धयपपते पदपदार्थसबन्धबुद्धपपत्तेश्व सर्वानुभवागोचरस्येक पदमेक वाक्यमिति बुद्धिमात्रशरणस्य स्फो-टाख्यस्य शब्दस्य योगशास्त्रसमतस्य नावकाशः । एक वनमितिवदेकबुद्धुपारूढलेनैकपदमित्यस्योपपत्तिसभवादिति । नित्य-मविना हो चेति । अविनाशिखमिद सर्गकालिकविनाशाप्रतियोगिखमेव प्रलये विनाशा+युपगमादिति ॥ १५ ॥ सवेषा भूताना लोक इलस्योपव्याख्यान सयज्जहोतीत्यादि । षष्ठी सर्वत्रोपकार्योपकारकभावलक्षणसबन्धमाह । लोको जना ॥ १६ ॥ रतितृप्तितृष्यो मनोवृत्तिविशेषा इति । न्यायनये तु रतिरुक्तदेच्छा । तृप्ति कामितलाभप्रयुक्तलञ्घा-धिकतज्जातीयेच्छाराहित्ये सति सुखिवशेष । कामितमनोज्ञान्नपान।दिलामेऽपि तज्जातीयलब्धाधिकेच्छावतो लब्धप्रयुक्त-सुरासत्त्वेऽपि न तृप्तिव्यवहारोऽपि तु नास्मि तृप्तो पर देहीति व्यवहार इति सत्यन्तम् । ताहशेच्छाविरहेऽन्नपानाद्यपयोग-प्रयुक्तसुखिनरहे तृप्तस्वयवहारवारणाय विशेष्यदलम् । तृष्टिरल्पलामेऽपि तद्धिकवाष्ट्राराहित्यम् । उपचारादेवम-च्यत इति । आत्मरत्यादिशन्दा अनात्मविषयकरत्याद्यभाववति भवन्ति लाक्षणिका रत्यादिपदानामुक्तमनोवृत्तिविशेषेषु शक्तलान्सुक्यस्यात्मसाक्षात्कारवति रत्यादिपदार्थस्याभावादित्युपचारादित्युक्तम् । आत्मरतिरात्मतप्त आत्मसतुष्ट इत्येवसुप-चारादुच्यत इत्यन्वय । य प्वंभूत इति । आत्मरलादिमानिलर्थं । अधिकारहे त्वभावादि । कियाकर्म करणकर्त्रादिद्वैतदर्शनस्याधिकारहेतोरभावादित्यर्थ ॥ १७ ॥ सृचितेति । कर्मप्रयोज्यार्थसत्त्वनिषेधमात्रे यदि तात्पर्यं स्यान्नासीत्येनोच्येत नैनाथों ऽस्तीति वदता चार्थस्य सर्वथास्तिलव्यवच्छेदस्तात्पर्यविषय सूचित । तथाच कृतपदस्य कार्यभूतमाधनलक्षकलावगमात्कर्मणा ज्ञानेन च निष्पाद्य प्रयोजन नास्तीलयों Sवगन्तु शक्यत इति तथैवाह—आरम-रूपस्येत्यादिना । नाभूत्या इति चतुर्ध्यन्तस्य विवरण मोक्षभावनायेति । एताद्दशो ब्रह्मविदिति । अत्र ब्रह्मवित्तव-मुपलक्षण तेन भाविभूतविद्यमानज्ञानवतो लाभ । अन्यया चतुर्थभूमिं प्राप्तो योगी ब्रह्मविदुच्यत इल्प्रिमप्रन्थेन चतुर्थ-भूमिकापन्नर्स्यव ब्रह्मवित्त्वप्राप्तेस्तर्स्येव प्रहण स्थात्तस्य छुमेच्छाचवस्थात्रयाभावादसङ्गति स्यात् । अथवा नोक्तपारिभाषिक-ब्रह्मवित्त्वमिह विवक्षितमपि तु यौगिकमेवापाततो ब्रह्मज्ञान च भूमिकात्रयवतोऽप्यस्त्येवान्यथा तस्यैवानुपपत्तेरिति । तनुमानमेत्यत्र तनु स्क्ष्मप्रहणयोग्य मानस यस्यामिति बहुनीहि । सत्त्वापित्ति । सत्त्व रजस्तमोमलापेत तत्त्वा-वासनक्षमसुद्रिकसत्त्व चेतस्त्रस्यापत्ति प्रसिक्तर्यस्या सा तत्त्वज्ञानावस्थोच्यते । स्वप्नावस्थेति । स्वप्न स्वप्नपरिदर्यमान तहरवस्था पबोधे सति बाध्यतया ज्ञायमानरूपा यस्यामर्थाज्ञगत सा । स्वयमेव व्युत्थानादिति । व्युत्थान मेदवरप्र-पन्नाकलनम् । ताव मात्रसमाधितो Sनादिकालनिरूढप्रपन्न सस्कार्त्यषदिभभवेन तत्प्राबल्यात्स्वयमेव ततो व्यात्यानसभ-वादगाढसुरुप्तेगिवेखर्थ । अससक्तिरिति । विकल्प प्रकारस्तेन रहितो निर्विकल्पक समाधि सच ससस्त्या सबन्धेन रहितो विषयतयाऽससक्तिरित्याख्यायते । यद्वा न विद्यते ससक्तिर्वाद्यान्त करणाना विषयैर्यस्या साऽससक्तिरिति । पदार्थाभावनीति । पदार्थानामभावनमसत्त्वसपादन यया सा । यो हि न ज्ञायते चिरमसन्निव स भवतीति । स्वयमन् त्थितस्येति ! उक्तसस्कारस्य समाविपरिपाकादस्यन्ताभिभवेन स्वतं सामर्थ्याभावादिति भाव । परप्रयत्नेनैवेति । मेदात्प्रपञ्चावगमहेतुपरवाक्यादिलब्धबलतयात्यर्थपराभृतस्याप्युक्तसरुकारस्य व्युत्थाननिमित्तत्वसभवादिति भाव । पत-तीति । धालर्थे कर्मानन्तर्भावे गच्छति समानार्थकलाद्भमिकामिति द्वितीयाया नातुपपत्ति । सर्वश्येति । समाध्यत्यर्थपरि-पाकमाहात्म्यादुक्तसस्कारात्य तराहित्येनेत्यर्थ । नतु सर्वथा व्युत्थानाभावे चरमदेहस्य तस्य श्वासप्रश्वासाङ्गचेष्ठाशनपा-नादेरपरुष्यस्यातुपपत्ति स्यादिस्यभ्युपेय व्युत्यानमिस्यत आह—स्वप्रयत्नेत्यादि । विनैव व्युत्थानमविश्वष्टप्रारब्ध-श्रीरेतपरमेश्वरप्रवर्तितप्राणशिष्यादिव्यापारादुक्ताखिलक्षियानिर्वाहसभवादिति भाव । सप्तमीतुरीयावस्थेति । यथिप सप्तमखतुरीयलयो सप्तलचतुष्टुपूरकलरूपयोर्विरुद्धलादसङ्गति तथापि साधनभूतावस्थात्रयसाध्यावस्थाचतुष्टयमिलितैतद्भय-रूपसप्तकाभित्राये सप्तमी साध्यत्रह्मविद्वस्थाचतुष्ट्याभित्रायेण तुरीयेति न विरोध । तुरीये परमेश्वरजीवसाक्षिश्चद-ब्रह्मसु चतुर्षु तुरीये छुद्रेऽवस्थाऽवस्थितिर्यस्या सेति वा विवक्षिता । अतएव 'सप्तमी तुर्यगा स्मृता' इत्युक्तम् । तुर्यं चतुर्थ शुद्ध ब्रह्म गच्छति गमयति या सा तुर्यगेति तदर्थ । किचिदेवैषेत्यादि । प्रारम्धहपप्रतिबन्धकेन सर्वधाऽविद्योच्छेदान भावात्तिलेशानुवृत्त्येषद्विक्षेपार्दिकचिदसपन्नतापरमानन्दसाक्षात्काराटिकिबितसपन्नता बोध्या । देहं च नश्वरेत्यादि । स्थित निर्व्यापारमुर्तिथत सम्यापारम् । दैवाददृष्टादुपेत प्राप्त जातमिति यावत् । दैववरात् शरीरान्तरानुकूळविपाकाभिमुखादृष्टव-शाद्पेत विद्यमानशरीरपूर्वशरीरम् । जीवन्मुक्तस्य विद्यमानदेहापायस्य प्रारब्धक्षयहेतुकलात् शरीरान्तरस्याभावेन तदर्थ-महष्टस्य विपाकाभिमुख्यासभवात्तत्त्वज्ञानेन प्रक्षयाच । यद्वा दैववशाद्दैवाधीनलत अतिकान्तम् अद्देशनायत्तम् । सर्वथे-वाविद्याच्छेदेन जीवन्मुक्तशरीरतद्यापारतत्प्रयुक्तसुखदु खादिनिर्मासस्य तस्याभावात्परस्यैव सुखदु खाद्यनुकूलतया तिष्वर्भा-सोपगमात् । न पश्यतीत्वत्र हेतुमाह-यतोऽध्यगमत्स्वरूपमिति । परिकृतम् परिकरीकृत धृतमिति यावत् । दैनादि-

स्यादिवासोविशेषणमेव वा दैववशग प्रारब्धायत सासुर्देह स्वारम्भक कर्म स्वावच्छेदेन सुखदु खप्रतिभानाभासाय प्रतिसमीक्षते प्रतीक्षा करोलेव प्रतिवृद्धवस्त्र साक्षात्कृततत्त्व जाप्रदवस्थश्च यथा स्नाप्त न भजते तथा सप्रपञ्च त देहम् । अधिरूढसमाधियोग परिपक्किनिर्विकल्पकसमाधि जीवनमुक्तो न भजत इत्पर्थ । निरुवेयनी निर्मोक अमृता अविनष्टा शयीत निर्व्यापारा वर्तते तथेद शरीरं जीवन्मुक्तस्य शेते । अज्ञजन प्रतीव विविधधर्माधर्मसुखदु खाद्यनुकुलव्यापारवज्ञ भवतीति । प्रारब्धक्षये शरीररहितोऽय जीवन्मुक्त । प्राणो ब्रह्मेति । ब्रह्मण प्राणरूपता वेजोरूपता शारीरकभाष्य उक्ता । प्रथमभूसित्रयमारूढो क्रोऽपीति । अत्राज्ञोपीति नन्छेद एतादशो ब्रह्मविदित्यादियन्थेन भूमिकात्रयवतोऽपि ब्रह्मवित्त्वलामेन ज्ञलात्सदर्भविरोधापत्तेस्तथा च भूमिकात्रयवान् यश्च ज्ञ आपाततो ब्रह्मवित्सोऽपि न यदा कर्माधिकारी किमु वक्तव्यं परिनिष्ठितब्रह्मज्ञानवत कर्मानधिकार इति भाव ॥ १८ ॥ मुमुक्करिति । नच प्रथमभूमित्रयमारूढो ज्ञोऽपि न कर्माधिकारीत्यनेनानुपद्मेव मुमुक्षो 'ज्ञानभूमि शुमेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिते'ति साधनात्मकप्रथमभूमित्रयान्तर्गत-प्रथमभूमिरूपतयाभिहिता मोक्षेच्छामधिरूढस्य कमीनधिकारिलमुक्तम् इदानीं कमीधिकारिलमुच्यत इति विरोध इति वाच्यम् । निलानिलवस्तुविवेकपुरस्सरफलपर्यवसायिमोक्षेच्छारूपप्रथमभूमिकामधिरूढस्यैव कर्मानधिकारिल्लस्योक्तलादर्जुन स्यातादशलान्मोक्षरूपातिरमणीयवस्तुलभावमात्रेण मोक्षेच्छाया अर्जुनस्य जातलात्तन्मात्रस्य प्रथमभूमिकलामावादत एवोक्त नलेवभूतो ज्ञानीति । ज्ञानपद प्रागुक्तभूमिकासप्तकपरमन्यथाफलभूतभूमिकाचतुष्ट्यमात्रपरले प्रथमभूमित्रयस्यार्जुने ह्यानि-राकरणात्तादशस्यापि कर्मानधिकारस्यात्र प्रथमभूमीत्यादिनानुपदमुक्तत्वात्कर्माधिकृत एवेत्युक्तिरसङ्गता स्यादिति ॥ १९ ॥ अथ कथ पुरुषधौरेयवरिष्ठे मयि साधनरूपावस्थात्रयस्यासभावना नितरा च प्रथमायास्तज्जनितद्वितीयावस्थान्त-र्गतविविदिषाया इति मन्वानमर्जुन प्रति तुष्यतुदुर्जनन्यायेन प्रथमभूमिकानियतविविदिषामभ्यपेख तथापि न ते सन्या साधिकार इत्यतत्परतयोक्तमनन्तरश्लोकमवतारयति—नन्विति । एतेन पूर्वमर्जनस्य न लमेवभूतो ज्ञानीत्यादिना सर्वभूमिकाभाव उक्त कथमिदानीमवतरणे विविदिषोरित्युच्यत इति शङ्कानिरस्ता । संन्यासो विहित इति । 'ब्रह्म-संस्थोऽमृतलमेती'तिश्रला 'आ सप्तेरा मृते काल नयेद्वेदान्तचिन्तये'तिस्मृचा चानन्यव्यापारेण पुरुषेणानुष्ठिता अवणादयो ज्ञाननिष्ठाप्रापका इत्यवगता । नहि खखाश्रमोचितकर्मव्यप्राणामनन्यव्यापारता सभवतीति तत्सपादनरूपदृष्टव्यापारेण सन्यासोपयोग श्रवणादौ सिद्धाति । एव विद्यासाधनलेन सन्यास विदयता शास्त्रेण विद्याया निरन्तरश्रवणादेर्द्वारतया-पेक्षणे तत्राप्यनन्यव्यापारतासपादनद्वारेण प्रयोजकले काप्यदृष्टस्य नापेक्षा सभवति । दृष्टे नाट्यकल्पना न्याय्येति श्रवणाद्य-क्रतयापि सन्यासो भवति फलतो विहित इति श्रवणादौ सन्यासोपयोग सिद्धति । एतेन संन्यासस्य विद्याङ्गलमेव सन्यास-विधायकशास्त्रेण लभ्यत इति न श्रवणायङ्गलमिति निरस्तम् । पक्षे चास्मिन् सन्यासनिधिरपूर्वविधि । यद्वा ब्रह्मसस्य इलादिश्रुतिस्मृलोर्न नैरन्तर्ये तात्पर्यम् । सन्यासिनामपि तदाश्रमोचितशौचादिशरीरयात्रानिर्वाहकभैक्यादिव्यापारेण निरन्तरलासभवादि लव्यप्रतया प्रचुरतदनुष्ठाने तात्पर्यमव्यप्रता च सन्यासेन व्यप्रताप्रयोजकबहुलकर्मानुष्ठाने निरस्ते यथा भवति तथा कस्यचित्पुरूषधौरेयस्यातिसङ्कतज्ञालिनो दैन्यहर्षकोधभयदौर्मनस्यादिलक्षणविश्लेपस्य व्ययताभिधेयस्य श्रवणादिविरोधिनोऽभावो विनापि सन्यास समवति समवति च कर्मच्छिदेषु श्रवणाद्यनुष्ठानमपीति सन्यासद्वारस्य पक्ष-प्राप्तलानापूर्वविधि अपित नियमविधि । सन्यासाश्रमग्रहणेनैव श्रवणादि निर्वर्तनीयमिति नियमविधिलेऽपि सन्यासस्य दृष्ट एव व्यापारोऽहरू तु नियमफल बोध्यमिखेतत्पक्षद्वयमिभेनेखोक्तम् अवणमनननिदिध्यासनानुष्ठानाय सन्यासो विहित इति । यश्चास्ति सन्यासो विद्योदेशेन विहितो विद्याया एवाइम् । तदङ्गता च सन्यासजनितपुण्येनादष्टेन निखनैमित्तिकाद्यनाशित-विद्याप्रतिबन्धकद्रितक्षयरूपशुद्धिसपादनद्वारा । विद्याप्रतिबन्धक हि द्विविधम् । किंचिन्निष्कामकर्मनाश्य किंचित्सन्यासापूर्व-नारय चेति पक्ष । न तत्र श्रवणादौ तदुपयोगो नातस्तदभिप्रायकतास्य प्रन्थस्य युक्ता । पक्षे चास्मिन् जन्मान्तरीयसन्यासा-पुर्ववशादेव सन्यासाधिकाररहितानामपि श्रवणादिमता विद्यालाम । जनकादीना पूर्वभवानुष्ठितसन्यासवतामिहैवान्येषा सन्यासानधिकारिणा सन्यासयोग्यजन्मान्तरलामे सन्याससपत्तौ जन्मान्तरे विद्यालाम इति बोध्यम् । यथ विद्यासाधन-अवणाद्यधिकारिविशेषण सन्यासापूर्वं तद्विना विद्यासाधनश्रवणाधिकारस्यैवासिदेविद्याङ्गलं तस्यात्र <u>श</u>्रद्धिनिंष्कामकर्मनिष्पा-वैव । यथाहि सन्यासापूर्वस्याधिकारिविशेषणता तथोच्यते साधनचतुष्टयस्य श्रवणाद्यधिकारिविशेषणता प्रथमसूत्रभाष्ये निर्णीता । साधनचतुष्टय च नित्यानित्यवस्तुविवेक ऐहिकामुष्मिकफलभोगविराग शमादिषट्क मुमुक्षा चेति । तत्र नित्यनैमित्ति ककमीतिरिक्ताना व्यापाराणामन्तरिन्द्रियस्य बाह्येन्द्रियस्य चाभाव शमो दमश्र । उपरितर्निस्नैमिक्तिकादीनामि स्याग-लक्षण सन्यास । तितिक्षा शीतोष्णादिद्दन्द्रसिह्ण्युता । समाधान अवणाद्यपेक्षितिचित्तैकाय्यम् । अद्धावित्तत्वम् गुरुवेदान्त-वाक्येषु श्रद्भैव वित्त वित्तवत्सदा रक्षणीय यस्य तस्य भाव इति शमादिषद्भ होयम् । तच 'शान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्च समाहित श्रद्धानित्तो भूलात्मन्येवात्मान पश्ये'दिति श्रुतौ कार्यकारणसंघातात्मके कोशपश्चक आत्मन्यविद्यया गृहीते तद्विवेकेन तत्साक्षिभृतस्य परमात्मनो यद्दर्शन तत्साधनलेनोक्तम् । यद्यपि ज्ञानाधिकारिविशेषणतैवात श्रुत्या लभ्यते तथापि श्रव-णावीनां ज्ञानसाधनलस्य श्रोतव्य इत्यादायुक्तलात् तद्रविरोधाय शमादीचा तद्रारेव तत्साधनलसुचितम् । शमादेविं-

द्यासाधनदृष्टव्यापारस्यासिद्धेरदृष्टकल्पनेऽपि क्रप्तदृष्टसाधनानपेक्षादृदृष्टात्कापि ज्ञानादर्शनात् श्रवणावतिरिक्तदृष्टसाधनकल्पना-पेक्षया श्रवणादेर्रष्टस्य श्रुतिप्रसिद्धज्ञानसाधनभावस्यैव तथालौचित्यात् । तथाच शमादिसपन्न श्रवणादिक कुलात्मान पर्यदिति श्रुखर्थे सपन्ने श्रवणाद्यधिकारिविशेषणल लभ्यत एव शमादीना शमाद्यन्तर्गतश्च सन्यास सच कर्मलागहेतुभूतो विधिना विहित कमैविशेष इति खरूपेण तस्याचिरस्यायिखात्तदपूर्वस्याधिकारिविशेषणतोच्यते । एव 'तस्माद्राह्मण पाण्डिस निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्य च पाण्डिस च निर्विद्याथ मुनि'रिति पाण्डिसशन्दिनविचारस्य तद्तु बाल्यशन्दि-तमननस्य तदनु मौनस्य ध्यानस्य विधायकाद्वाक्यात्प्रागेव भिक्षाचर्य चरन्तीति सन्यासस्य बृहदारण्यक उक्तलेन तयोरेक-वाक्यलाच्छवणाद्यधिकारिविशेषणता सन्यासस्य लभ्यते । उक्तश्चायमर्थं सह कार्यान्तरविधिरिति सूत्रभाष्ये श्रुतिवाक्यस्थस्य तस्मादिखस्य यस्मादितिकान्ता ब्राह्मणा श्रवणादिसाधनैरात्मान विदिला जीवन्मुक्तिव्यक्षकाशेषविक्षेपराहित्यवत्परमहसाश्रम प्राप्तास्तस्मादित्यर्थ । निर्विचेत्यस्य निश्चयेन लब्ब्वेत्यर्थः इति । उत्तो ह्ययमर्थो वार्तिककृतापि 'सक्ताशेषिकयस्यैव सन्यासं प्रजिहासत । जिज्ञासोरेव चैकात्म्य त्रय्यन्तेष्वधिकारिते'ति । अत्र त्रय्यन्तशब्देन वेदान्तप्रतिपादकेन तच्छ्वणादिर्लक्ष्यते । पादत्रयेणाधिकारिविशेषणानि सन्यासमुमुक्षाजिज्ञासारूपाण्युक्तानीति पक्षस्तद्भित्रायकता तु भवत्येवोक्तप्रन्थस्य । अथ विविदिषो सन्यासाधिकारेऽपि सन्यासविधायकवाक्येषु ब्राह्मणस्यैव श्रवणात्कथ क्षत्रियस्यार्जुनस्य सन्यासाधिकार शक्यत इति चेदुच्यते । 'यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्गहाद्वा वनाद्वे'ति श्रुतौ वैराग्यतारतम्येनाविशेषेण त्रयाणा वर्णा-नामाश्रमवता सस्यासविधानादविशेषेण सन्यासाधिकारे त्रयाणा सिद्धेऽन्यास श्रुतिषु ब्राह्मणग्रहण वेदाधिकारित्रैवर्णिकोप-लक्षणमिखेतद्भिप्रायेण तदाशद्भनात्. 'त्रयाणामिवशेषेण सन्यास श्रूयते श्रुतौ । यदोपलक्षणार्थं स्याद्राह्मणप्रहण तदे'ति वार्तिकेनैव तदर्थस्य प्रतिपादनात् । 'ब्राह्मण क्षत्रियो वापि वैरयो वा प्रव्रजेद्गृहा'दितिस्मृते 'त्रयाणा वर्णाना चलार आश्रमा' इति स्मृतेश्र त्रयाणामधिकारप्रतिपादनाच । ननु 'ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्चे'खादि 'ब्राह्मणो निर्वेदमायाद्वाह्मण प्रवजे'दिखाचनेकश्चतिष्वस्ति कर्तृविशेषणम् । तत्र हि बाह्मणल विवक्षित 'राजा राजसूयेने'खत्र क्षत्रियलवत् । नद्यत्रास्ख-विवक्षाकारणमुद्देश्यविशेषणलम् । नापि प्राप्तकर्मानुवादेनानेकविधाने वाक्यभेदप्रसङ्ग । ब्राह्मणकर्तृकलविशिष्टाप्राप्तसन्यास-विधानसभवात् । एव च बहुषु वाक्येषु ब्राह्मणपदस्य लक्षणापेक्षया ह्यश्रुतकर्तृकेऽवरयकलपनीये कर्तृपदे झटित्युपस्थितब्राह्म णपदस्य तत्र सबन्धकल्पनाया एवोचितत्वमुक्तश्रुतौ । 'यदिवेतरथे'ति तस्या जाबालश्रुते सनिधावेवायज्ञोपवीती कथ ब्राह्मण इति श्रवणात्क्षत्रियादीनामप्यधिकारस्य तात्पर्यविषयले कथ क्षत्रिय इत्यादेरपि श्रवण स्यादित्यतोऽपि तत्र ब्राह्मणपरामर्शावधा रणात् । तथाच ब्राह्मणस्यैवाधिकार सिद्धाति । नचानुपदोदाहृतस्मृतिविरोध इति वाच्यम् । विरोधाधिकरणन्यायेनोक्तस्मृते श्रुतिविरोधेन खार्थे लप्रामाण्यसैवोपेयलात् । 'चलार आश्रमा ब्राह्मणसे'लादिस्पृते 'मुलजानामय धर्म'इलादिस्पृते-रेव च श्रुत्यविरोधेन प्रमाणलात् । उदाहृतवार्तिकवचन तु विद्वत्सन्यासविषयम् । यतस्तद्नन्तरं 'सर्वाधिकाराविच्छेदि-विज्ञान चेदुपेयते । कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने कियते बला'दिति खयमाह वार्तिककार । व्युत्थान इति । संन्यास इखर्थ । कुतो बलादिखन्वय इलेतदभिप्रायेण कर्मणैवेखस्य सिद्धान्तस्य विवरणेन तु लागेन संन्यासेनेलत्र हेतुमाह । ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्रेत्यादिना । अवणादिसाध्या ज्ञाननिष्ठा प्राप्ता इति । ननु क्षत्रियस्य जनकादे कथं कर्मणा श्नाननिष्ठाप्राप्ति 'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यहेने'त्यादिश्रुत्या ब्राह्मणस्यैव ज्ञानार्थकर्मविधानात् ब्राह्मणकृत-निष्कामकर्मणामेव चेत शुद्धिद्वारा ज्ञानसाधनलावगमात् । नच कर्मणैवेति स्मृतेरैव श्रुतिकल्पनया जनकादिकर्मणा तथा-लबोधकल स्यादिति वाच्यम् । प्रत्यक्षश्रुत्या ब्राह्मणाधिकारपरया स्मृतेर्दुर्वलया बाधेन श्रुतिकत्पकलानवकाशात् । नच संसिद्धिर्मुक्तिरेवास्त । तत्रैव जनकादिकर्मण साक्षादेव हेतुलबोधकलमुक्तस्मृते सभवतीति वाच्यम् । 'तमेव विदिले'ला-दिश्रुतिविरोधेनोक्तार्थपरलासभवादतएव ससिद्धिमित्यस्य ज्ञाननिष्ठामिति विवरण टीकाकृता कृतमिति चेदुच्यते । मुसुक्षोर-विशेषेण श्रोतव्य इलादिका श्रुतिरात्मदर्शनरूपविद्यासाधन विधत्त इति श्रवणे सर्वेषामविकारश्लेवणिकाना मुमुश्लूणामात्म-दर्शने च सुमुक्षेव हाधिकारो न तत्र श्रूयते । ब्राह्मणलादिकमधिकारिविशेषणमिति सिद्धे त्रैवर्णिकाना अवणादिषु तत्सा-ध्याया विद्याया चाधिकारे खत सिद्धचेत शुद्धिमतो मुमुक्षोर्विविदिषोस्त्रैवर्णिकस्य प्रवृत्तिगोचरे श्रवणादौ व्यापारनिवृत्त्या निवर्तमानाफलवच्छ्रवणादिसिद्धार्थापेक्षितशुद्धिसपग्दनव्यत्रा हाशुद्धचित्त मुमुक्षु विद्याकाममधिकृत्य शुद्धार्थ प्रवर्तमानाश्रुति-रन्वयव्यतिरेकाभ्या विविदिषामात्रसापेक्षा ज्ञानार्थकर्मप्रवर्तने नतु ब्राह्मणलसापेक्षेति निर्णायते । तथाच ब्राह्मणप्रहण प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेनैव । एवच ब्राह्मणा इलस्य वैदिककर्माधिकारिण इल्लेवार्थ इति क्षत्रियकृतेनापि कर्मणा ज्ञानप्राप्तिसमन इति । अथ राजा राजस्येनेत्यत्रेन ब्राह्मणलस्य विवक्षितले तदनुसारेणैन श्रोतव्य इत्यादेरिप नेयलाजोक्त-प्रकारसभव इतिचेन । विद्याकामो यज्ञादीननुतिष्ठेदिति हि विधिस्तमेतमित्यादैविंपरिणामेन पर्यवस्यति । तत्र विद्याकाम-सुह्रिय यज्ञादिविधीयते । कर्मण्युपपदेऽणि विद्या कामयत इति विद्याकाम इति निष्पद्यते । सभवति तस्य विशेषण नाह्मण-लम्। तथा सति विवक्षितविवेकेन ब्राह्मणकामनाविषयविद्या यज्ञादिभिर्मावयैदिति वचनव्यक्ति स्यात् । तन्नापेक्षित-विद्यामात्रस्मोद्देश्यल युक्तम् । मोक्षप्रसात्मदर्शनरूपविद्यात्वेन साधनलावगमेन तेन रूपेणैवेच्छोत्मसस्तन्मात्रस्मोद्देश्यलोप

योगिलात् । तथाचानुपयुक्त ब्राह्मणल विधिसपर्कहीन नाधिकारण परिन्छेत्तमईतीति विद्याकाममात्रस्याधिकारः । तथाच विशिष्टस्योद्देश्यले गौरव वाक्यमेदश्च वाधकम् । विशिष्टोद्देश्यकोटिसिनिविष्टविशेषणस्याप्यदेश्यले विवक्षिते प्रत्यद्देश्य विधि-व्यापारमेदेन यज्ञादिभिर्विद्या भावयेत् । ता च ब्राह्मणस्य कुर्यादिति वाक्यमेदस्य दुर्वारत्वात् । ब्राह्मणा इत्यस्याविविद्यातत्वे कमिण घिन काम्यत इति काम विद्या तस्याभावनायामहत्त्यत्वेनान्वये हि न कापि क्रिष्टकल्पनापि प्रागुक्तपक्षे च कामनान विशेषणत्वेनोपस्थिताया अन्यत्र भावनायामन्वयक्केशश्च भवति सह्यगत्यैव मर्षणीय । नापि राजा राजसयेन यजे-तेत्यत्रेव कर्तपरिच्छेदकतया राजकर्तकेन राजसूरोन खराज्य भावयेदित्येवमन्वये राजलस्याधिकारिविशेषणखविदहापि ब्राह्मणकर्त्रकेन यहोन विद्या भावयेदित्यन्वयेन कर्तपरिच्छेदकत्या ब्राह्मणलस्याधिकारिविशेषणलस्भव । उभयोवैषम्यात राजस्यस्याप्राप्तत्वेन कर्तभतराजविशिष्टतया स्वाराज्योद्देशेन विधाने वाक्यमेदाभावात प्रकृते च सर्वधापि 'त एवोभयलिक्न' दिति सूत्रेऽन्यत्र विहितयज्ञादीना फलसबन्धमात्रविधाने लाघवेन यज्ञराञ्दत प्राप्तप्रसमिज्ञाया जाताया अबाधेन च तमेतमित्यादिवाक्येऽन्यत्र विहित्यज्ञविषयत्वस्य व्यवस्थापनातः । विहितस्य यज्ञादेविद्योद्देशेन विधानासभवात्प्राप्तयज्ञात्ववादेन विद्यारूपफलस्वन्यस्यैव विधातव्यत्या तत्र ब्राह्मणादिकर्तविधाने विधेयमेदेन वाक्यमेदस्य दुर्वारत्वात् । उक्त हि 'प्राप्ते कर्मणि नानेको विवात शक्यते गुण । अप्राप्ते त विधीयन्ते बहवोऽप्येक्यक्रत 'इति । अन्यत्र त्रैवर्णिकाधिकारिकतया विहितयज्ञादीनामेवात्र विषयले ब्राह्मणातिरिक्ताधिकारबाधकविशेषाभावे च सति विष्यसस्पर्शिब्राह्मणपदसमिभव्याहार-मात्रेणाधिकारसको चोऽपि न युज्यते । समभिव्याहारमात्रस्य त्रैवर्णिकाधिकार्युपलक्षकतयाप्युपपत्तरनुष्ठेययज्ञसमर्पकपदसजात-त्रैवणिकाधिकारिविज्ञिष्टयज्ञबुद्धिवाधनस्यान्याग्यलादिति त्रैवणिकाना विद्यार्थकर्माधिकारिले सिद्धे क्षत्रियादीनामपि निष्का-मकर्मजनितचेतोविद्यद्धिसपादितश्रवणादिना विनैव सन्यास ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिसभवात्कर्मणैवेत्यस्य नातुपपत्तिलेशोऽपि । नत सन्यासस्य श्रवणाद्यञ्जताया अधिकारिविशेषणताया वा व्यवस्थापितलात्सन्यासरूपाञ्जविकलादनधिकारिकृताद्वा क्षित्रियादि-कृतश्रवणादित कथ ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिसभव इतिचेन । श्रोतव्य इति हि श्रवणविधि सामान्येन सुसुसून् विद्याक्रमानधिक रोति ते चापशृदाधिकरणन्यायेन त्रैवर्णिका भवन्तीति सामान्यस्नैवर्णिकगोचरश्रवणाद्यधिकारित्वज्ञान सन्यासविध्यनपे-क्षादेव तस्माज्ञायते । सन्यासविधिस्त ब्राह्मणायिकारेण प्रवर्तमानो विद्यारूपफलसाधनतया सन्यास ब्राह्मणस्य बोधयन् साक्षाद दृष्टद्वारेण वा क्क्षप्तविद्यासाधनस्य श्रवणादे केवलेन नियमादृष्टसहकृतेन वा विश्लेपनिवृत्त्यादिदृष्टद्वारेण समवति दृष्ट इत्यादिन्यायगृहीताभ्यर्दितलकेनोपकारकतया वा विद्यासाधन ब्राह्मणस्य सन्यासमवगमयति नहि श्रवणविधिजन्यमकः ज्ञान अत्रियवैश्ययोरधिकारिलाशे बाधते । तदबाधने चानुपपत्तिविरहात् । अपिलवगत ब्राह्मणाशे विद्यासाधनश्रवणाधिका-रिख सन्यासनियतमभ्यहिंतद्वितीयपक्षे व्यवस्थापयति । यदि सामान्यतः श्रवणाद्यधिकारिल सन्यासनियत स्यातः ऋममकिः फलया सगुणोपासनया देवभाव प्राप्तस्य यज्ञादिकर्मानधिकारिलेन तत्त्यागलक्षणसन्यासरिहतस्य श्रवणाद्यधिकारिलव्यव-स्थापन देवताग्रधिकरणस्थमसङ्गत स्यात् । तथाच ब्राह्मणस्यैव श्रवण, सन्याससापेक्ष ज्ञाननिष्ठात्रापक. क्षत्रियादेख सन्या-सानपेक्षमेवेति पर्यवसितमिति नोक्तदोष । सत्येव सन्यासस्य द्विविधश्रवणाङ्गतापक्षो ब्राह्मणकर्तृकश्रवणविषय एव पर्यव-स्यतीति बोध्यम् । नचैव त्रयाणा वर्णाना श्रवणादितो जातेनात्मदर्शनेन मोक्षप्राप्तावविष्ठाया ब्राह्मणस्य सन्यासोऽधिकोऽ-किचित्करतामिवापद्यमानो ब्राह्मण्यम् पुरस्करणीय विधत्त इति वाच्यम् । यदि हि कर्माविक्येन ब्राह्मण्यमपुरस्करणीय भवेत् तदा सन्यासातिरिक्तानामपि बहुनामधिकाना कर्मणा सद्भावात्तथाल ब्राह्मणस्य स्यात् । सर्ववर्णगुरुलादिभिरुत्कर्षेण प्र-स्करणीयलस्य सन्यासाधिक्येऽप्यहानिरेव हि वर्णान्तराणा विना सन्यास ज्ञानमोक्षादिलामे सति ब्राह्मणस्य सन्यासविधान किमर्थमिति त न पर्यनुयोज्य विघेरपर्यनुयोज्यलात् । अस्मदादिभिस्तदितशयस्य दुर्शेयलात् । सन्यासरिहताना अवणादिभि फलस्य विश्वेपबाहुल्येन तत्तज्जन्मानुष्ठितश्रवणादिसस्कारपरिपाकक्रमेण प्रमाणायसभावनानिवृत्तिक्षमश्रवणादिसपत्तरनेक-जन्मसु सभवेन चिरकालात्सपत्ति सन्यासिना लचिराद्विक्षेपाभावादिति विशेषस्य वा सुज्ञानलादिति । केचित्त निरन्तरा-भ्यस्तस्येव श्रवणादित्रयस्य मोक्षसाघनलेन 'ब्रह्मसस्योऽमृतलमेती'त्यादिश्रुतिस्मृत्यादिवोवितस्य प्रमाणासभावना-प्रमेयास-भावना-विपरीतभावनानिवृत्तिरूपफलपर्यन्तस्य नैरन्तर्यापादकसन्यासरूपसहकार्यपेततयैव सभवेन ताहशादेव साक्षात्कार-प्रतिबन्धकनिवृत्तिहेलपूर्वस्य नियमापूर्वस्य वोत्पादाभ्युपगमेन साक्षातकाररूपचरमफलसभवात्सन्यासिनो ब्राह्मणस्य मुख्यः श्रवणाद्यधिकार । मुख्यता च तस्य सन्यासिनमधिकुल ब्रह्मस्थलादिधर्मकश्रवणादे 'ब्रह्मस्थोऽमृतलमेती'लादिश्रतिभि 'गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाप्रत खपतोऽथवा । न विचारपरं चेतो यस्यासौ मृत उच्यते । आस्रोरामृते काल नयेद्वेदान्त-चर्चये'त्यादिस्मृतिभिर्विहितलेन 'काष्ठदण्डो घृतो येन सर्वोशी ज्ञानवर्जित । स याति नरकान्योरान्महारौरवसञ्चका'निति परम-हसोपनिषदि श्रूयमाणश्रुखा 'निख कर्म परिखज्य वेदान्तश्रवण विना । वर्तमानस्तु सन्यासी निरय प्रतिपद्यते'इति स्मृखा निन्दि-ताकरणलेन च निखत्या बोध्या । क्षत्रियादीना तु सुसुक्षत्या विविदिषावता गौणो विद्याकामनासद्भावासद्भावेनानियतले-नानित्य फळपर्यन्तस्य श्रवणादेरतेषामभावेनात्रैव जन्मन्यात्मसाक्षात्कारासभवात् कृतश्रवणादिसस्कारस्यादाश्रवणप्रयोजका-इष्ट्रविशेषमहिमा जन्मान्तरे सन्यासयोग्ये तदयोग्ये वा समुद्धोधेन निरन्तरतयाऽनेकभवाहितपरिपाकसंस्कारकतया वा भ० गी० १०६

कृतश्रवणादित साक्षात्कार सभवतीति क्षत्रियादीनामपि ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिसभव इत्याह । हो दिनादमात्रेणेति । प्रोढि-रिभमानविशेष । सच प्रकृते वादिन प्रति यथेच्छमर्थमह साधयित प्रभुरिति ज्ञानम् । ते । यो वाद कथन तृतीयार्थी-Sमेद उक्तिकियान्वयी । मात्रपदेन प्रमात्वेन गृहीतवाक्यार्थप्रमाव्यवच्छेद । यथाच शैढिवादमात्र तथोक्त प्राप्तु । उन्त-मिति । त्रयाणामविशेषेणेखादिकारिकयेति ॥ २०॥ प्रतिपत्तावपीति । अनुष्ठेयगोचरकर्तव्यताबुद्धानपीखर्थ । यदिति । ज्ञानकरणमित्यर्थं । प्रमालमविवक्षित तेनाशास्त्रीयाचारहेतुभूतकर्तव्यताज्ञानस्याप्रमालेऽपि न क्षति । यदित्य-हेश्यम् । प्रमाणं मन्यत इति । खाचारहेतुकर्तव्यताज्ञानकरण प्रमासाधन खीकरोतीखर्थ ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ कर्मा नुपपत्तिरिति । प्रलये सर्वसप्रदायविलोपायथावत्साध्यसाधनेति कर्तव्यता तद्यापारविशेषज्ञानाभावेन लौकिकवैदिक कर्मकलापानुष्ठानासभवात् । व्यवहारोपयोगिसकलपदार्थस्याभावेन शरीरयात्रानिर्वाहासभवेन शरीरम्थित्यसभवादप्रिहोत्रा-दिधर्माभावेन बृख्याद्यभावाल्लोकोच्छेद स्यात् । पुण्यपापविवेकाद्यभावे शरीरस्त्रभावात्कामादिनिबन्धनप्रगृत्या वर्णसकरश्च स्यात् । यद्यह् स्वर्गादिकाले निखिलजनप्रारब्धप्रवर्तित कुलालकुविन्दादिकायमधिष्ठाय व्यवहारोपयोगिघटपटादिनिर्माण कर्माणि यजमानर्खिगादिरूपमास्थायामिहोत्रदर्शपूर्णमाससोमादिनैदिककर्माणि शासकेन्द्रयमादिरूपो भूला सुकृतिदुष्कृति-जननिम्रहानुमहादिकर्माण च न कुर्या तदेति क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय सप्रदायप्रयोतकोऽनु-त्राहक परमेश्वरोऽत्राहमर्थं इति भाव ॥ २४ ॥ **लोकसंग्रहं कर्तुमिच्छुरिति ।** यद्यपीच्छेष्टसाधनताऽज्ञानपूर्विका स्वफ-लाभिसन्धिरहितस्य विद्वो न समवति तथापि करुणामयस्य स्वप्रार्ब्धलोकप्रार्ब्धप्रेरितस्य लोकहितसाधनताज्ञानाद्भवसेवेति भाव ॥ २५ ॥ स तेनेति । सर्वं ब्रह्मेति कथनेनेत्यर्थ ॥ २६ ॥ मिष्टयाञ्चानात्मिकेति । त्रिगुणात्मिकाया स्टब्ह्पाया प्रकृते साख्याभिमताया व्यावृत्त्यर्थं मिथ्येति । ज्ञानात्मिकेति । ज्ञानविरोधिभावह्रपेट्यर्थं । मिथ्याज्ञाना-रिमकेति नैक पद भ्रमज्ञानस्य मायाकार्यलात् । यद्वा कार्यकारणयोरमेदोपचारात् मायाया भ्रमज्ञानात्मकलसभवादेकपद-**बेडिप न क्षति । नतु किमस्या लक्षण किंचात्र प्रमाणमितिचेदुच्यते । अनादिभावरूपले सति ज्ञाननिवर्श्यलम् उत्तरज्ञान**-निवर्र्शपूर्वज्ञानवारणायानादीति ज्ञानप्रागभाववारणाय भावेति । जीवेश्वरादिवारणाय ज्ञाननिवर्र्शल तच साक्षाद्वाच्य तेन जीवेशाविद्याचित्सबन्धादेरविद्यानाशद्वारा ज्ञाननिवर्श्यकेऽपि न क्षति । नच रजतोपादानाज्ञानस्य सादिलेनामावविश्रमो-पादानाज्ञानस्योपादानोपादेययो सजातीयलनियमेन भावलशून्यतया व्याप्तिस्तयोरिति वाच्यम् । मूळाज्ञानस्यैव शुक्तयवच्छेदेन तदावरणरजतविश्चेपानुकूलशक्तिमत्त्वेन रजतोपादानलोपगमाच्छक्तिलप्रकारकज्ञानेनोभयविधशक्तेरेव विनाशात्तदनन्तरम-ज्ञानसत्त्वेऽपि रजतविभ्रमरजतज्ञानयोरनुह्णासादनादिलाव्याघातात् सर्वथा साजात्य उपादानोपादेयभावाभावात् । प्रतिनियत-किंचिद्रपेणैव तदभ्यपगमादज्ञानस्याभावविरुक्षणलक्षपभावलेऽप्युपादेयोपादानलाव्याघातात् जडलादिना साजात्यस्य सत्त्वात् । नच किचिद्रपेण साजाखस्यैवोपादानोपादेयभावप्रयोजकले सत्यमिश्याभृतयोरिप तथाल स्यादभावविलक्षणलेनोभयोरिप सजातीयलादिति वाच्यम् । सलस्योपादानले तस्य कदाचिदिप विनाशासभवेन तदात्मकस्योपादेयस्याप्यनिरृत्तिप्रस-**ज्ञादुपादाननिर्दित्तमन्तरेणोपादेयस्य निवृत्त्ययोगात् । सत्यस्य ब्रह्मण** कृटस्थलस्य श्रुतिसिद्धलेन परिणामित्वे तद्याघाताच तस्य तथालानभ्युपगमात् विवर्ताधिष्ठानत्व ह्युपेयत एव । नचौपाधिकभ्रमोपादानाज्ञानस्य यावदुपाविसत्त्वमधिष्ठानतत्त्व-ज्ञानेऽपि अमोत्पत्त्या तदनिवर्श्वस्योपगन्तव्यतया तत्र जीवनमुक्ताज्ञानस्यापि यावच्छरीर प्रपन्नप्रतिमासेनानियुत्तवस्योप-गन्तव्यतया तत्र चाव्याप्तिरिति वाच्यम् । उपाधिप्रारब्धामावविशिष्टज्ञानस्य निवर्तकत्वेन तदुभयापगम एव निवर्तकता वच्छेदकविश्रिष्टज्ञानसत्त्वेन तयोर्ज्ञाननिवर्खलानपायात् । जीवन्यक्तिस्थले तत्त्वसाक्षात्कारेणाविलम्बिताज्ञाननिवृत्तिपक्षस्या-प्युपपादितत्वाच । नच कल्पितत्वेन प्रतिभासमात्रशरीरत्वस्य ज्ञाननिवर्श्वत्वे सत्यभावविलक्षणत्वेन सादित्वस्य च प्रसङ्गेना-सभव इति वाच्यम् । सादिकल्पकवत्त्वस्यैव प्रतिभासमात्रशरीरलप्रयोजकलात् । अविद्याकल्पकमविद्याविकन्निविदेव हि तस्यान।दिलाश प्रतिभासमात्रशरीरलम् सादित्वे च प्रागमानप्रतियोगिलादेरेव प्रयोजकत्वेनाविद्यायास्तदभावेनानादिलात् । नच ज्ञाननिवर्खत्वे सत्यभावविलक्षणत्वेन द्युक्तिरजतादिवत्सादित्तमनुमेयमिति वाच्यम् । ज्ञाननिवर्त्वभावविलक्षणत्वेन प्राग-भाववद्नादिखसाधकेन सत्प्रतिपक्षबात् । ध्वसव्यावृत्तपक्षधर्माभावविलक्षणलाविकन्नसाध्यव्यापकरवेन विश्वितस्य पक्ष एव सदिग्यसाधनाव्यापकलस्य भावलस्योपाधिलाच । नचैकत्राविद्याया विरोधाच भावाभावविलक्षणलक्ष्पोभयस्य सभव इति वाच्यम् । भावलाभावलयो परस्पराभावव्यापकलरूपविरोधस्यासिद्धत्वेन परस्पराभावव्याप्यत्वेऽपि गोलाश्वलयो पर-स्पराभावाव्यापकयो परस्पराभावव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरिव भावाभावविलक्षणत्वयोरिप विरोधाभावात् विनाशिभावस्य सादिलिगयम । श्रुलादिसिद्धानादिस्वरूपायामविद्याया भावलस्योपादानलमभावलस्य हि बाधकमिति विलक्षणायास्तृतीयप्रकाराया एवाविद्याया उपगमात् । नचानादित्वे सत्यभावविलक्षणत्वेनाविद्यायामात्मवद्गिवर्खलसिद्धिरिति वाच्यम् । अन्योन्याखन्ताभावयोरधिकरणातिरिकेण निवर्श्यलस्यैवोपगमातुःच्छे साधनाभावादात्मलस्य बसाध्यव्यापकत्वेनोपाधिलात्, सादिलानादिलयोर्निवर्स्यलानिवर्स्यत्वे प्रसप्रयोजकलात्, तथात्वेऽपि रतथालस्य तव मते लदर्शनात्, नाशसामग्रीसिन्नपातासिन्नपातयोस्तदुभयप्रयोजकत्वेनानादेरप्यज्ञानस्य नाशकसिन्नपाते

नाश्यलस्य दुर्वारलाच । अथवा ज्ञानलाविच्छन्ननिवर्तकतानिक्पितनिवर्खलमात्र लक्षणम् । स्वानन्तरोत्पन्नविशेषगुणत्वेन प्रतियोगित्वेन च रूपेण पूर्वज्ञानज्ञानप्रागभावयोर्ज्ञाननिवर्त्यस्तात् । अत्रच पक्षे ग्रुक्तयज्ञानादीना सादित्वेऽपि न क्षति । अमो-पादानत्व वा लक्षणम् । विश्वविभ्रमोपादानभूतस्याज्ञानस्य ब्रह्माधिष्ठानमेवेति पक्षे यथाश्रुतमेवेदम् । ब्रह्माविद्ययोरुपादानल-पक्षे च ब्रह्मण्यतिव्याप्तिवारणाय परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा विशेषणीयम् । नचाज्ञानोपादानकत्वे प्रपन्नस्याज्ञानानुविद्धतया प्रतीखापत्तिर्मृद्तुविद्धतया घउसेवेति वाच्यम् । सर्वधर्मेणोपादानगतेन तथा प्रतीखभावात् । कपाळानुविद्धतया घटस्य घटायनुविद्धतया रूपादे प्रतीखदर्शनात् । यितंत्रिचिद्धर्मेण तु तथालमत्राप्यस्येनोभयोर्जडत्वेन प्रस्ययात् । नचाज्ञानस्य भावविरुक्षणल उपादानलानुपपित्तिरिति वाच्यम् । भावत्वेऽपि गुणलादीनामनुपादानत्वेनोपादानत्व प्रति भावलस्याप्रयो-जकलात् । वस्तुस्वभावविशेषस्यैव तथालात् । तस्य प्रमाणफलाभ्या प्रकृतेऽपि कल्पनात् । नच द्रव्यत्व प्रयोजकमिति वाच्यम् । तस्य लदेकपरिभाषागोचरत्वात् अस्मदादिभिरनभ्युपगमात् । सत्त्वादिगुणशालित्वेन द्रव्यलस्य सभवाद्वेति न लक्ष-णासभवेन विलक्षणाज्ञानासभव इति । प्रमाण लज्ञानेऽहमज्ञो न जानामि मयि नास्ति ज्ञानमित्यादिप्रत्यक्ष सामान्यतो, घट न जानामि लदुक्तमर्थं न जानामीसादिप्रसक्ष तु विशेषत । नचाघट भूतल भूतले घटो नास्तीसादीना यथा घटाभावविषयकलमेव नतु घटविरोधिमावभूताघटात्मकपदार्थविषयत्व तथैवोक्तप्रतीतेरपि ज्ञानामावविषयकत्वमेवो-चित नतु ज्ञानविरोधिभावरूपाज्ञानविषयकत्विमिति वाच्यम् । अभावविषयकत्वे हि प्रतियोग्यशे भासमानधर्मपर्याप्ताव-च्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावावगाहित्वमेव वाच्यम् । अन्यथा घटवलपि घटो नास्तीति प्रतीलापत्ते । घटत्वमात्रस्य प्रतियोग्यशे प्रकारत्वेऽपि नीलघटत्वाद्यविच्छन्नाभावाद्यवगाहित्वसभवात् । नच सामान्याभाव एव मानाभाव इति वाच्यम् । तथासति घटो नास्तीत्यादिबुद्धेस्तत्तद्विशेषाभावावगाहित्वस्थैव वाच्यतया एकविशेषवत्तानिश्वयसत्वेऽपि सामान्यत प्रति योग्यवगाह्यभावबुद्धिप्रसङ्गात् । तद्धमीवच्छिच्चवत्ताबुद्धौ प्रतियोगित्वसबन्धावच्छिच्चतद्धमेपर्याप्तावच्छेद्कताकप्रकारताका-भावनिश्वयत्वेन विरोधित्वोपगमेनोक्तापत्तिवारणेऽपि गुद्धघटत्वाविक्श्वास्य विशेषधर्माविक्श्वप्रतियोगित्वस्य सर्सात्वे घटनत्यपि घटो नास्तीति बुद्धे प्रमात्वापत्तेरवारणात् । अससर्गत्वे च घटशून्येऽपि हि प्रमात्व न स्यात् । सामान्याभावस्या-भावेन सामान्यधर्माविकन्नप्रतियोगित्वस्य तदीयस्याभावात् विशेषाभावीयविशेषधर्माविकन्नप्रयोगित्वस्य तद्धटो नास्ती-स्यादिप्रतीत्या विशेषधर्माविच्छन्नसर्पगतया ऋपस्य सामान्यधर्माविच्छन्नासर्पगत्वेन तेन सबन्धेन तत्प्रकारकबुद्धे प्रमा-लासमनात् । यत्तु वायौ यावद्विशेषाभावनिश्वयेऽपि वाय् रूपवाच वेति सशयाचिश्विते सशयायोगात्सामान्याभावोऽतिरिक्त एव सञ्चयकोटिरभ्युपेय । नचैतावन्त्येव रूपाणीत्यनिश्चये पार्थिवादिरूपत्रयाद्धिकमपि रूप भविष्यतीति सभावनाया सला वोक्तसशयात्तद्विरहादुक्तसशय उक्तसमावनाविरहविशिष्टस्वैव प्रतिबन्धकत्वेन विशेषामावकृटनिर्णयेऽपि तहोचर-सरायसभव इति वाच्यम् । सभावना विना सरायाभावस्य सदिग्वत्वेनोक्तरूपेण प्रतिबन्धकत्वे मानाभावादिति । तन्न, तत्त-द्रूपत्वेन निश्चयेऽपि रूपत्वेन तत्तद्रपर्येव तत्तद्रपाभावत्वेन निर्णयेऽपि रूपत्वावच्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वेन तत्तद्रपाभा-वस्यापि सञ्चयकोटित्वसमवात् । अतिरिक्तसामान्याभावकल्पनापेक्षया क्कप्तविञ्चेषाभावेषु सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व-कल्पनाया एव युक्तत्वात् । एवमपि सशयानुपपत्तिवारणेऽपि यत्किचिद्रपवति रूप नास्तीति प्रत्ययापत्तेरतिरिक्तसामान्या-भाव विना न वारणम् । अथ सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगित्वतिन्निरूपकाभावयो कल्पनामपेक्ष्य क्वतेषु विशेषाभावेषु निखिलेषु व्यासज्य रित्तसामान्यधर्मा विच्छिन्न प्रतियोगिकत्वमेव लायवात्करूप्यम् । तथास खेकि विशेषवित तद्भावस्यैवाभावेन तत्साधार-णव्यासञ्यरृत्तिनिरुक्तधर्माविच्छन्नस्य सत्वासभवादशेषविशेषविरहिणि सकलविशेषाभावस्य सत्वेनोक्तधर्माविच्छन्नसत्त्वस्य सभवान्नोक्तदोषद्वयसभव इत्युच्यते तदाप्यस्माक क्षत्यभावात् मयि ज्ञान नास्तीत्यस्याप्यखिलज्ञानविशेषाभावावगाहित्वस्य वाच्यतया यत्किचिज्ज्ञानसत्त्वे ज्ञानसामान्याभावप्रखयासभवादुक्तप्रखयस्य ज्ञानाभावविषयकत्वासभवात् । वस्तुतस्त्व+यपेय एव सामान्याभावो लाघवात् । तथाहि तावदभावेषु ताहशप्रतियोगित्वस्य तस्य व्यासज्यवृत्तित्वस्य तावदभावेषु ज्ञानविष-यत्वसबन्धस्य कल्पनामपेक्ष्यातिरिक्तसामान्याभावस्य तत्र विषयतैव युज्यते । किच व्यासञ्यवृत्तिधर्मस्य निखिलाश्रययोग्य-तयैव योग्यत्व । नहि पिशाचवृक्षगतद्वित्व कस्यचित्प्रसक्षमिति वागौ रूप नास्तीति प्रत्यक्ष न स्यादयोग्यस्यायोग्यरूपविशेषा-भावस्यापि तदाश्रयत्वेन तादशप्रतियोगिताकलस्याप्ययोग्यतया तेनाभावस्य प्रत्यक्षलासभवात् । यत्तु कार्योन्नेयधर्माणा यथा-कार्यमुन्नयनमिखन्यत्र व्यासञ्यवृत्तिधर्मप्रहे यावदाश्रयप्रहस्य तन्त्रत्वेऽप्युक्तस्थले तस्यातन्त्रत्वोपगम इति । तन्न । विशेषाभाव-स्याप्येवमसत्त्वापत्तरिधकरणस्येव तत्तद्धर्माविच्छन्नामावत्वेन तत्त्रतीतिविषयत्वसमवाज्जलप्रत्यक्षे प्राणानपेक्षायामपि गन्धामा-बत्वेन तत्त्रस्यक्षे तद्पेक्षाकल्पनस्योक्तरीत्या सभवान्नचेष्ठापत्ति । सामान्याभावमपलप्य विशेषाभावेषु तादशप्रतियोगिता-कलस्य व्यासञ्यवते कल्पयितुरिष्टत्वोक्तरत्यन्तायुक्तलादधिकरणात्मकलपक्षस्येदानीमनुपकान्तलात् । सामान्याभावाभ्यप पगमे तु नैवमतिरिक्तस्य तस्यायोग्यप्रतियोगिकत्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकस्याव्यासज्यवृत्ते रूपत्वस्य यत्किचिदाश्रययो॰ ग्यत्यैव योग्यत्वात्तदवच्छित्रप्रतियोगित्वस्यापि योग्यत्वात्तादशयोग्यत्वस्यैवात्यन्ताभावप्रसंक्षे तन्त्रत्वादपपयत एव वायौ रूपं नास्तीति प्रसक्ष । नच रूपस्यैवाभावविद्येषस्य निरुक्तप्रतियोगिताकत्य त संसर्गस्तस्यायोग्यस्येऽपि न क्षतिरिति वाच्यम् ।

निहं दूरत्वादिदोषात्सयोगाप्रत्यक्षले तेन सबन्धेन सबन्धिनोविशिष्टप्रत्यक्षमानुभविकम् । एषेव च रीतिरनुपलब्धे करणत्व पक्षेऽपि यादृश्या सामग्याभावस्य प्रस्यक्षल तादृश्येव ह्यनुपलिब्धगोचरत्वम् । कारणयोरिन्द्रियानुपलब्ध्योरभावविशिष्ट-प्रसक्षे करणत्व एव विवादात् । सिद्धे च सामान्याभावे सुतरा मिय ज्ञान नास्सहमज्ञ इसस्य न ज्ञानाभावविषयकत्वसभव । नच न यत्र किचिदपि ज्ञान तत्रैव तथा प्रत्यक्षमिति वाच्यम् । अभावप्रत्यक्षे प्रतियोगितावच्छेदकविश्रिष्टप्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात् । सर्वत्रैव तादशाभावप्रस्थस्थले ज्ञानावश्यभावात् । नच तदभावबुद्धौ तद्बद्धिविषये धर्मिणि तद्वताज्ञानस्येव विरोधितया ज्ञानज्ञानात्मके ज्ञाने सल्पेप मिय ज्ञानमिति ज्ञानाभावाचोक्तप्रलक्षानुपपत्तिरिति वाच्यम् । जाते घटज्ञाने क्रतिश्वद्वेतोस्तदज्ञानेऽपि घट जानामि न वेति सदेहाभावस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात् । तदुपपत्तये ज्ञानसुखाद्यभावज्ञाने खरूपत एव ज्ञानसुखादेविरोधित्वस्योपगन्तव्यत्वारस्वप्रकाशवादे हि सुतराम् । एव विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहितुद्धौ विशेषणतावच्छेदक-प्रकारकिनश्चयलेन कारणत्वस्य सर्वसमतत्याऽभावज्ञानस्य विश्विष्टवैश्विष्ट्यावगाहित्वनियमेन त प्रति विशेषणतावच्छेदकप्रका-रकज्ञानस्य हेत्त्तयोक्तस्थले ज्ञानज्ञानस्यावर्यकत्वात् । एतेनोक्तकार्यकारणभावादेव घटावज्ञानकाले घटाभावादिप्रसक्षादि-बारणसभवादभावबुद्धौ स्नातन्त्रयेण प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टप्रतियोगिनिश्वयत्नेन हेतुत्वस्यानावरयकत्वेऽपि न क्षति । एवच वेदान्तिनामस्ति जगति वाच्यल वाच्यत्वरवेनैव नतु घटत्वेनेलानुभवस्य वाच्यत्वे घटत्वाभावनिर्णयकालीनस्य व्यधि-करणधर्मावच्छिन्नाभावसाधकस्य न बाध । तादृशानुभवस्य घटत्वावच्छिन्नस्वनिष्ठप्रतियोगिताकत्वसबन्धेनाभावाशे वाच्य त्वत्विबिष्टवाच्यत्वावगाहित्वेन तज्ज्ञानस्य निष्प्रत्यूहमुरपत्ते प्रतियोगितावच्छेदकविबिष्टप्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वे तु घटत्व-विशिष्टवाच्यत्वज्ञानस्य बाधकसद्भावादनुत्पत्ते कारणविरहेणोत्तानुभवस्य बाध स्यात् । नच व्यविकरणधर्मावच्छिन्नाभावा-भ्यूपगमपक्षे घटत्वेन घटो नास्तीत्यादि निर्विवादाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिन्येव तृतीयान्ताभिलप्यघटत्ववैशिष्ट्यभानस्यानुभवि-कत्वेन तस्य बाध । वाच्यत्वे घटत्ववैश्रिष्ट्यमाने तज्ज्ञानस्य भ्रमत्वापत्त्या ततस्ताहशाभावासिद्धप्रसङ्गादिति वाच्यम । वाच्यत्वे घटलमानस्य हि बाधकसत्त्वेनासभवेन संसर्गभूतप्रतियोगिल एव तृतीयान्ताभिलप्यघटलाविक्छन्नलस्य भानाभ्यपगम । तदभिलापे चावच्छिन्नलार्थकतृतीयान्तपदस्य घटलावच्छिन्नप्रतियोगिलससर्गतात्पर्यप्राहकस्य प्रयोग । घटत्वेन घटो नास्तीलत्रापि वस्तुतो विचारे कियमाणे प्रतियोगिनि न घटलवैशिष्ट्यभानमव्यावर्तकलात् । घटो घटलवानितिविश राकाङ्कलाच प्रतियोगित्वे च भानाभ्यपगमे धर्मान्तरावच्छिन्नप्रतियोगिलव्यावर्तनेन सफललात्तादशप्रतियोगितात्पर्यप्राह-करवेन निराकाङ्क्रलाभावाच । नच घटो नास्तीत्यादाविव प्रतियोगिनि भासमानस्यैवावच्छेदकरव युक्तमिति वाच्यम् । वाच्यक्रत्वेन जगति प्रसक्तस्य तेन रूपेण निराकरणासभवात् । घटत्वेन तस्याभावबुबोधयिषया कृतात्ताहशाभिलापात् घटलावच्छित्रत्वेन प्रतियोगिलमानस्यावश्यकतया निरुक्ततात्पर्यप्रहस्यैव तादशवाच्यललावच्छित्रलभानविरोधित्वात् । अभिलापजन्यबोधविषयनिर्णये चाभिलप्यमानप्रत्ययविषयस्यावधारणमपि सुशक्यम् । सति च बाधके कि किं नाभ्युपेयते । यथा घटत्वापेक्षया कम्बुव्रीवात्वस्य गुरुत्वज्ञाने प्रतियोगिनि भावमानस्यापि कम्बुव्रीवादिमत्त्वस्यानवच्छेदकत्वमतादृशस्य घटत्वस्यावच्छेदकत्वम् श्रिखिनश्चाविनाशाप्रहे श्रिखी विनष्ट इस्तत्र श्रिखाया प्रतियोगित्व चोपेयते । नचैव घटलेन द्रव्य नास्ति द्रव्यत्वेन घटो नास्तीति प्रतीतिभ्या विशेषरूपेण सामान्याभावस्य सामान्यरूपेण विशेषाभावस्यापि प्रसङ्ग इति वाच्यम । यदि गौरव नस्याद्वाधक कि नस्याद्विशेषविरहमात्रप्रयुक्त उभयत्र तादशप्रस्यय इति तत्र सामान्यस्य प्रतियोगित्वा-वच्छेदकल्योरिकचित्करत्वाद्विशेषाभावातिरिक्तस्य तदुभयस्य गुरुत्वापादकत्वात् । व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावस्य समवाप्य-भाववाच्यत्वाभावाभ्यामन्यथासिद्धयिद्धमशक्यत्वात् तदभ्युपगम आवश्यक इत्यलमनुप्रसक्तबहुविचारेण । एव घट न जा-नामीखत्राप्यभावविषयकत्वे घटज्ञानज्ञानावश्यभावे घटज्ञानस्यावश्यकतया न तद्भावविषयकत्वसभव । एव त्वदुक्तमर्थे न जानामि किमपि न जानामीसत्रापि । न चैत्ताहशप्रतीतिरप्रामाणिकी । सुप्तोत्थितस्य व्यपगतमूर्च्छस्य च मिथ ज्ञान नास्ति किमपि न जानानीत्याद्यनुभवस्य सर्वानुभवसाक्षिकत्वात् । अहमज्ञ इत्यस्य सर्वप्राकृतजनानुभवस्यापि सर्वानुभवसिद्धत्वात् । घट जानासीति प्रश्नानन्तरं घट नजानामीत्युत्तरस्य खानुभवाभिलापरूपस्यापि प्रामाणिकत्वात् । क्लिष्टवाक्यार्थे सति त्वदुक्तमर्थं न जानामीत्यनुभवस्यापि प्रामाणिकत्वात् । यन्त्र न जानामीत्यादौ सर्वत्रैव ज्ञानविशेषाभावस्य त्वदुक्तमर्थं न जा-नामीत्यादौ त्वदुक्तार्थविशेषज्ञानाभावस्य घट न जानामीत्यादौ घटगतविशेषविश्विष्टज्ञानाभावस्य विषयत्वे बाधकाभाव । नचैवमपि ज्ञानविशेषत्वदुक्तार्थविशेषघटगतविशेषविशिष्टस्यापि ज्ञानावच्छेदकतया ज्ञानावश्यभावाद्याहिततादवस्थ्यमिति वाच्यम् । ज्ञानसामान्यज्ञानातिरिक्तज्ञानाभावस्य त्वदुक्तार्थगतघटादिगतिवशेषधर्मनिष्ठप्रकारताविशेषिनिरूपितविशेष्यताकत्व-विश्विष्टज्ञानाभावस्य विषयत्वे व्याघातासभवात् । विशेषणतावच्छेदकोक्तधर्मज्ञानसत्त्वेऽपि प्रतियोगिनो धर्मविशेषनिष्ठानव-च्छित्रप्रकारतानिरूपितत्त्रदुक्तार्थघटादिनिष्ठविशेष्यताकज्ञानासत्त्वेन तदभावाव्याघातादिति । तत्र । तादराप्रकारत्वादिज्ञान-विरह्नतामि घट न जानामीत्यादिप्रसक्षस्यानुभवतिद्धत्वात् । अन्याकारतया स्वानुभवतिद्धस्याप्यन्याकारत्वोपगमे स्वर-सतोऽन्यार्थकतया प्रतीयमानस्याभिकापस्यान्यार्थकतयोपव्याख्याने सर्ववस्तुसिद्धिव्याकुळीभावप्रसङ्गात् । घटे ज्ञान नास्तीस्या-बनुभवाभिलापयोरप्युक्तक्पेण ज्ञानाभावविषयकत्वसभवेन तत्सभावनया घटादौ ज्ञानसामान्याभावासिद्धिप्रसङ्गात् । तथा•

सति घटादीनामचेतनलस्यापि निश्चयासमवप्रसङ्गात् । न चोक्तस्थले बाधकसत्त्वाज्ज्ञानसामान्याभावविषयकलानभ्युपगम घटे ज्ञान नास्तीत्यत्र तदभावात्कृत सामान्याभावविषयकलानभ्युपगम स्यादिति वाच्यम् । अन्यविषयकस्यान्याकारत्याऽ-नुभूयमानले ज्ञानविषयस्यैवानवधारणाद्वाधितलस्य सामान्यामावविशेषामावयोर्द्वयोरप्यविशेषात । नच मयि ज्ञान नास्ती-खत्र सामान्याभावस्य व्याहतलात् भावरूपाज्ञानाभ्यपगमे गौरवाच बाधकात् विशेषाभावविषयकलोपगमोऽसति बावके-Sन्याकारतयाऽनुभूयमानस्यान्यविषयकलानुपगमाद्धटे ज्ञान नास्तीत्यस्यानुभूयमानाकारातिलङ्गनेनान्यविषयक्रताभ्यपगमा सभवात्तिद्विषयावधारण भवत्येवेति वाच्यम् । विशेषाभावविषयकले तत्र तत्र सर्वत्र तज्ज्ञानपूर्व तत्तिद्विषयप्रकारलविशेष्य लादिविषयकानन्तज्ञानाना तेषु पदार्थान्तरसबन्वस्य च कल्पनापेक्षयाऽतिरिक्तैकाज्ञान कृत्पन एउ लाघवेनोक्तस्थलेऽपि विनैव बाधकमनुभूयमानाकारातिलङ्कनेनान्यविषयकलस्य दुर्वारलात् अज्ञानपक्षे च यथा नोक्तज्ञानात्पूर्व तावज्ज्ञानाना कल्पन तथाऽतुपद्मेव वक्ष्यमाणलात् । एव घटज्ञानस्य लदुक्तार्थज्ञानस्य च प्रतियोगितावच्छेदकघट मज्ञानलेनावर्यमले घट जानामि बदुक्तार्थं जानामीति ज्ञानाभिलापादिव्यवहारप्रसङ्गोऽपि दोष स्यात् । नचोक्ताभावप्रतियोगिभूतज्ञानालम्बनत्वमेव तस्योपेयते तदभावाच नोक्तव्यवहारापितारिति वाच्यम् । यत्र हि लदुक्तार्थस्य खातच्च्येण ज्ञानस्थले लदुक्तमर्थ जानामीति प्रत्ययादिरिष्टो याद्दशसामम्या ताद्दश्यास्त्रस्यास्त्रद्धक्तमर्थे न जानामीलन्नापि ज्ञानाभावविषयकला भ्युपगन्तुरावर्यकतया तथा पत्तेरवारणात् । खातच्च्येण नास्ति ज्ञानमिति तु न वाच्यम् । खदुक्तार्थस्यापि विशेषणतावच्छेदकतया स्वातच्च्येण तज्ज्ञानस्य तवावर्यकलापातादिति । अथातिरिक्ताज्ञानाभ्यपगमपक्षेऽपि तस्य खानुभवे ज्ञानविरोधिलक्ष्पेणैव भानुमुपेयमन्यथा तस्य ज्ञानविरोधिलमप्रमाणलान्न स्यादज्ञानानुभवेन तदप्रहणात् । अतएव तदभिलापे न जानामीत्यादौ विरोधार्थकस्य नव प्रयोगोऽत्रास्याज्ञानमित्यादौ च पुरुषविशेषीयलविषयविशेषविशिष्टलादिनाप्यज्ञानस्यानुभव । तथाचाज्ञानानुभवस्यापि तत्त-द्विशेषणविश्रिष्टवैश्रिष्ट्यावगाहिलेन तत्तज्ज्ञानस्यावश्यकतया ज्ञानविरोधिनोऽज्ञानस्यापि कुतस्तदानी सभवोऽज्ञानविशेषाव-गाहिले तु घटज्ञानसद्भावेऽपि घट न जानामीत्यनुभवापत्ति स्यादतो ज्ञानसामान्यविरोविलेनैवाज्ञानविषयकलस्य वाच्य-खादिति ज्ञानाभावविषयकलपक्षवङ्काघातस्य दुर्वारलादितिचेत्र । यस्य हि परैर्मानस प्रत्यक्षमुपेयते तस्यास्माभि साक्षिणा प्रसक्षेण महणमुपेयते । तत्र यथा न्यायनये सविषयकस्य ज्ञानस्य प्रसक्षे प्रसक्षिवषयातिरिक्त विशेषणतावच्छेदकविषयस्य ज्ञान ज्ञानलादेश्व ज्ञान कारण नोपेयते विषयातिरिक्तस्यापेक्षणे खानन्तरोत्पन्नघटादिज्ञानेन ज्ञानलज्ञानेन च पूर्वज्ञानस्य नारोन विषयाभावातृतीयक्षणे तत्प्रत्यक्षानुपपत्ते । तथास्माभि सामान्यत एव योग्यसविषयकप्रत्यक्षे विषयातिरिक्तस्य विशे षणतावच्छेदकादिविषयकस्य कारणल नोपेयते ज्ञानलस्याप्रयोजकलात् । नच घट जानामीत्यत्र प्रत्यक्षविषयस्य ज्ञानलेन तस्यैव विषयहपविशेषणतावच्छेदकविषयकज्ञानलाद्यक्त तदितिरिक्तज्ञानानपेक्षणम् । घटमिच्छामीत्यादौ विषयस्येच्छा-रूपलेन तस्य विशेषणतावच्छेदकविषयज्ञानरूपलासभवात्तदतिरिक्त विषयज्ञानमावश्यकमिति वाच्यम् । ज्ञानप्रत्यक्षविदच्छा-प्रत्यक्षस्यापि प्रामाणिकलाज्ज्ञानलेच्छालादेविंशेषणतावच्छेदकलेऽपि तज्ज्ञानापेक्षणे विषयनाशेन प्रामाणिकप्रत्यक्षस्व हपा-ज्ञपपत्तेस्तदनपेक्षाया प्रमाणस्य विषयरूपविशेषणतावच्छेदकज्ञानानपेक्षायामपि तुल्यप्रसरलात् कचिदर्थवशतत्सपत्तेर-किंचित्करलादिति सविषयकलयोग्यलयोरेव तथालौचित्यात । स्रखादिप्रत्यक्षे विशेषणतावच्छेदकस्य स्रखलादेरपि ज्ञान-स्यानपेक्षितलम् । अन्यथा तेन पुखस्य नाशे विषयाभावेन कापि पुखादिप्रस्यक्ष न स्यादिति मनोप्राह्यस्य साक्षिभास्यस्य वा यदसाधारणो धर्म सविषयकलतत्ततपुरुषीयलज्ञानलेच्छालसुखलादिक तद्विशिष्टप्रसक्षे तत्तद्विशेषणतावच्छेदकज्ञानस्य कारणलानुपगमो युक्तस्तथा सति भावरूपाज्ञानस्यापि सविषयकस्य साक्षिभास्यस्यैनोपगमादिन्छाविरोधिद्वेषवत् ज्ञानविरो-धिनोऽज्ञानस्य सविषयकलेनैवानुभवात् । तदसाधारणधर्मस्योत्सर्गतो नियमत तद्विशेषणत्वेन भानयोग्यस्य विषयपुरुष संबन्धज्ञानविरोधिलादेर्ज्ञानस्य पूर्ववर्तितया नास्त्येवापेक्षा । अपितु तत्तद्विशिष्टाज्ञानविषयकसाक्षिज्ञानमेवाहत्य तत्तद्विरोषण-विषयकमि भवतीति न व्याघातसभव । सर्वं वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिगोचर इत्युक्त हि विवरणे । ज्ञाततयाऽ-श्चाततयेखस्य ज्ञानाज्ञानयोर्विषयत्वेन विशेषणतयेखर्थ । साक्षिज्ञान त्वज्ञानविषयविषयकमि नाज्ञानविरोधि तत्साधक-त्वात् । विरोधित्वे तु विरोधादज्ञानसत्व तत्क्षणे विरुद्ध स्यात्स्याच विषयाविद्यमानत्वेन तस्या प्रस्यक्षत्वमपि एवमज्ञानविषय-विषयकप्रमाणजज्ञानस्यैवाज्ञानविरोधित्वम् अज्ञानसाक्षिज्ञानस्याविद्योपहितसाक्षिचैतन्यह्रपत्वे जन्यत्वस्यैवाभावेन प्रमाण-जन्यत्वस्य दूरापेतत्वादिववादृत्युपहितचैतन्यात्मकत्वेप्यविवादृते स्नाकाराया प्रमाणज्ञानसामम्यभावसहितादृष्टविशेषज-न्यत्वेन प्रमाणाजन्यत्वात् । ज्ञानत्ववद्ज्ञानत्वमप्यखण्डमेव तद्भिलापस्थनन्पदमधर्मादिपदस्थनन्वदखण्डदुरितत्वादेरिवा-खण्डाज्ञानत्वादेर्र्दक्षणाबीजतात्पर्यग्राहकमेव । ज्ञानविरोधित्वेनाज्ञानप्रतिपादन तु विवरणे ज्ञानेनाज्ञाननाशानुमवे तद्धेतुकतत्प्र-तीस्यभित्रायकम् । सैव च तस्याज्ञानविरोधित्वेऽपि च प्रमाणमित्यन्यदेतत् । ज्ञानाभावप्रस्थक्षम्युपगमे तु नैव साक्षिप्रस्थक्षेण गति । ज्ञानस्य साक्षिवेद्यत्वेन तद्विशेषणतयातीतानागतविद्यमानसकळविषयादिग्रहणसभवेऽपि ज्ञानाभावस्य साक्षिवेद्यत्वा-नुपगमात् तद्विशेषणज्ञानतद्विषयादे साक्षिणा महीतुमशक्यलात्। घटादौ ज्ञानामावस्यानुपलिबवेद्यताया ऋप्तत्वेन सर्व-त्रैव तस्य तथात्वस्योचितत्वाद् । नच येन यो गृह्यते तदभावोऽपि तेनैव श्राह्य इति ज्ञानाभावोऽपि साक्षिभास्य एवेति

वाच्यम् । धर्मित्रहोपक्षीणव्यापारलादिन्द्रियादेरित्यावश्यकातुपरुष्येरनन्यव्यापाराया एव करणलौचित्यात् । नचाभावम्यान् पलिब्यवेयलमेवास्त । तद्विशेषणज्ञानस्य साक्षिवेयलेनानुपपत्तिरिति वाच्यम् । तथा सति ज्ञानस्य साक्षात्साक्षिवेयलापत्ते विशेष्यप्रहणे तदव्यापारात् साक्षाद्वेदालस्य विद्यमानलनियतलात् ज्ञानस्य तथाले ज्ञानाभावस्यैव दुर्रुभलापते । अज्ञान-प्रत्यक्षस्य विशेष्ये विशेषण तत्रापि च विशेषणान्तरमिति रीत्यापि सभवात् । तत्र साक्षिप्रत्यक्षातिरिक्तस्य ज्ञानविरोविल-विषयादिज्ञानस्य स्वपूर्ववर्तितयाऽपेक्षाभावात् । साक्षिप्रत्यक्षस्य तत्तद्विशेषणविश्विष्टवैशिष्ट्यानवगाहिस्तात् । विशिष्टबुद्धौ विशे-षणज्ञानलेन कारणलानुपगमात् । विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिबुद्धौ विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानलेन निश्चयलेन वा कारण खेन रक्तो दण्ड इति ज्ञानविरहकाले दण्डो रक्तो न वेति सशयकाले वा रक्तदण्डवान् पुरुष इति ज्ञानवारणायावस्यकेनैवा-पत्यादिवारणसभवात् अनन्तनिर्विकल्पकव्यक्तिकल्पनागौरवाच । चक्षु सनिकर्षानन्तर निर्विकल्पकविलम्बेन विशिष्टज्ञान-विलम्बस्याप्रामाणिकलात् । नच चश्च सनिकर्षानन्तर जातिलेन घटलोपस्थितौ सत्या जातिलेन घटलावगाहिजातिमा-नयमिति ज्ञान जायते तदानीं स्वरूपतो घटलप्रकारकमपि प्रत्यक्ष स्यात् सामग्रीसत्त्वात् । विशेषणज्ञानस्य कारणत्वे त निरवच्छित्रघटलप्रकारकबुद्धौ निरवच्छित्रघटलनिष्ठविषयताकज्ञानत्वेन कारणलात्तदभावेनापत्त्यसभवात् । घटलसविक-ल्पकनिर्विकल्पकयोरेकदासत्त्वासभवात् । एकज्ञानस्यादात प्रत्यक्षत्वाप्रत्यक्षत्वापत्त्या सविकल्पकनिर्विकल्पकत्वयोरसभवादिति वाच्यम् । घटःवाशे जातित्वभासकसामग्रीसत्वे तदशे तद्भानस्य दुर्वारतया खरूपतो घटत्वप्रकारकत्वासभवात् खरूपतो घटत्वप्रकारकप्रस्यक्षे चक्षु सनिकर्षादेरकारणत्वात् । घटत्वाशेऽन्यभानप्रयोजकसामम्यभावसहक्रुताद्घटत्वप्रस्यक्षकारणाचिक्षु सयुक्तसमवायादित एव तादृशप्रकारत्वस्य सभवादितरभासकसत्त्वे तु निरुक्तकारणस्याविच्छन्नघटलविषयताकप्रस्यक्षोत्पत्त्या चरितार्थतया खातक्र्येण कार्योनर्पकत्वस्यैनोन्वितत्वादिस्यापत्त्यसभवाद्विशेषणज्ञानत्वेन कारणत्वस्यानावश्यकत्वादनन्तनिवि-कल्पकव्यक्तिकल्पनापेक्षया सविकल्पकोक्तसामग्रीप्रतिबन्धकताकल्पनस्यैव वोचितत्वात् । जातित्वविश्रिष्टज्ञानानन्तरोत्पन्नानि-विंकल्पकाद्भयाकारकप्रत्यक्षापत्तिवारणाय प्रतिबन्धकत्वस्य त्वयापि वाच्यत्वादिष्टापत्तौ निर्विकल्पकाभ्युपगमवैयर्थ्यादिति । क्षभावावगाहित्वपक्षे तु न विशेष्ये विशेषणमितिरीत्या तथात्वसभवोऽभावबोधो हि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिमर्योदा नातिशेत इखभ्युपगमात् । नचाभावप्रसक्षास्यान्यत्र विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानजन्यत्वेऽप्यात्मविशेष्यकज्ञानाभावादिप्रसक्षस्य मयापि तथात्व न करप्यत इति वाच्यम् । ऋृप्ता भावग्रहसामग्री मेदो हि करप्य स च कार्यमेदग्रहसापेक्षकल्पनाविषयस्तत्र कार्यस्य प्रत्यक्षस्य स्तृतो नैलक्षण्याभावाद्विषयनैलक्षण्येनैव नैलक्षण्यस्य वाच्यतयाऽहमज्ञो मयि ज्ञान नास्तीत्यादावज्ञानस्य ज्ञानाभावविलक्षणस्य तथात्वौचित्यात् । नच ज्ञानलावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेनैव प्रतियोगितावच्छेद्कप्रहसापेक्षप्रत्यक्षविषया-भावाद्भेद इति वाच्यम् । घटे ज्ञान नास्तीत्यस्थापि ज्ञानस्य तादशप्रतियोगिताकाभावविषयकत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकप्रह-सापेक्षस्य तस्य तदनपेक्षत्वापातात् । नच नास्त्येव तत्राप्यपेक्षेति वाच्यम् । ज्ञानानुपस्थितौ तादशप्रत्ययस्याननुभविकत्वात् । अन्यथा घटो नास्तीत्यादाविप घटज्ञानानपेक्षापातोऽनुभवनिगडस्य त्वयैव भम्नत्वादिति । अथोक्तप्रत्यक्षस्यास्तु ज्ञानप्राग-भावविषयतैवेति चेत्र । तस्य सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वातुपगमादुपगमेऽपि वा सामान्याभाववदेव तस्यासत्त्वप्रस-द्वात् । यावत्प्रागभावसत्त्वाधीनसत्त्वेनातीतप्रागभाविवरहेण तत्सत्त्वस्य वक्तुमशक्यलात् । विशेषप्रतियोगिकयर्तिःचित्प्राग-भावस्य घटज्ञानसत्त्वेऽपि सत्तया तदानीमपि घट न जानामीत्यादिप्रत्ययप्रसङ्गात् । प्रागभावे मानाभावाच यथा न प्राग-भावसिद्धिस्तथाऽनुपलिबधप्रकरणे वक्ष्यते । एव सुखमहमस्वाप्स न किचिदवेदिषमिति सुप्तोत्थितपुरुषीयपरामशिस्द्रस्य सुषु-प्तिकालीनानुभवस्याप्यस्यज्ञाने मानत्वम् । अथ न किंचिदवेदिषमिति ज्ञानाभावानुमितिरेव । तथाहि प्रभातकालोऽय पूर्व-गृहीतरात्रियामानन्तरयामत्रयपूर्वक प्रभातत्वात् सप्रतिपन्नप्रभातविद्खनुमानेन सुषुप्तिकालमनुमाय तावत्कालेऽह ज्ञाना-भाववान् ज्ञानसामग्रीरहितत्वात् अवस्थाविशेषवत्वात् ज्ञानवत्त्वेन स्मरणयोग्यत्वे सति ज्ञानवत्वेनासम्यमाणत्वाद्वा यज्ञैव तबैव यथाहमिदानीमिति चेन्न । सामम्यभावनिर्णयस्य ज्ञानरूपफलाभावनिर्णयेन तिन्निर्णयस्य सामम्यभावनिर्णयेन सपाय-त्वेन हेतुप्रहम्पैवान्योन्याश्रयेणासभवात् । अवस्थाविषयत्त्वस्य ज्ञानाभावादिरूपत्वेन तस्य साध्यतया हेतुत्वासभवात् । तृतीयहेतौ तादृशयोग्यत्वस्य ज्ञानाभाववत्वे सति स्वात्मत्वरूपत्वे पश्चे हेत्वसिद्धेर्हेतो साध्यघटितत्वात् स्वात्मत्वमात्ररूपत्वे ज्ञानस्य विद्यमानतादशाया तद्वत्तयाऽसर्यमाणत्वसत्त्वेन प्रत्यक्षेण तदाज्ञानरूपसाध्याभावनिश्चयेन व्यभिचारनिश्चयात् । ज्ञान-वत्वेनेति हेत्वशघटकज्ञानस्यातुपेक्षणीयज्ञानात्मकत्वे तेन हेतुनोपेक्षणीयज्ञानाभावो न सिद्धेत् । सामान्यतो ज्ञानरूपत्व उपे-क्षणीयज्ञानत सस्काराभावेन तादृशज्ञानकाळे तद्वतो ज्ञानवत्वेनास्मर्यमाणतया तथापि व्यभिर्चारात् । प्रातर्जुभूतचलरे गजज्ञानाभावज्ञान तु तदानीं साक्षिणा गृहीतेन विद्यमानकाळे प्रातश्चत्वरे गज नाज्ञासिषमिति स्पर्यमाणेन ज्ञानविरोधितया गृहीतज्ञानाभावव्याप्यत्वेनाज्ञानेन लिङ्गेनैव सभवति इच्छादेरिप नियमतो ज्ञानपूर्वकत्वेनाज्ञानस्येच्छायभावस्यापि व्याप्य-तयेच्छाभावाद्यनुमानस्यापि सुषुप्तौ स्पर्यमाणेनाज्ञानेन समवाच तदर्थमिच्छाविरोधिनो द्वेषस्य ज्ञानविरोधिनोऽज्ञानस्येवाभ्युप-गमप्रसङ्ग । सुषुप्तिकाळेऽज्ञानातुभवे स्वीक्रियमाणे तु तज्जनितसस्कारवशाज्ञाप्रद्शायामज्ञानविश्विष्टाद्दमर्थस्मरणेऽस्वाप्स न किंचिद्वेदिषमित्याकारके सति स्यतेनाज्ञानेन ज्ञानाभावानुमितिरूपपयते । सुषुप्तिकाळे चानुभव सकळज्ञानाभावप्रयो-

जकोद्रिक्ततमो शाज्ञानाकारतत्सात्त्विकाशपरिणामवृत्तिकपसुषुप्यवस्थापन्नस्याज्ञानस्योक्तवृत्त्यविक्वन्नवैतन्यात्मकसाक्षिक्प क्षिण खरूपेण नित्यत्वेऽपि बृत्तेविनाशेन बृत्त्युपहितरूपेण नाशसभवान सस्कारातुपपत्ति । तेन च सस्कारेण सुषुध्यवस्था-विशिष्टाज्ञानस्यृत्यपपति । खरूपेणाज्ञानस्य खोपहितचैतन्यरूपसाक्षिभास्यतया तस्य सस्काराभावेन जाप्रत्सुषुम्यविच्छित्र-प्रवाहत्वेनाज्ञानस्वरूपमात्रस्य धारावाही निविकल्पकोऽनुभव एव सुषुर्यवस्थाविशिष्टाज्ञानस्य जाप्रत्कालेनानुभवसभव । वृत्तिरूपतादशावस्थायास्तदानी नाशेन साक्षितादातम्यासभवात् । तस्य सुषुप्तावेवानुभवो जाप्रत्काले तु स्मरणमेव । एवमह मर्थस्य ज्ञानविरोधित्वाशस्य च जाप्रत्काले विद्यमानत्वेन तदशस्यापि तदानीमनुभव एवेति विवरणानुसारिणो मतम् । वाति-कानुसारिणस्तु सुषुप्तिमात्रगता काऽप्यविद्यावृत्तिर्नास्ति जाप्रत्सुषुप्तिसाधारणी वृत्तिस्लस्ति तद्विशिष्टचैतन्यरूपसाक्षिज्ञानमनुभव एव जाग्रहशायामपि नावेदिपमिलाकारक । यद्वा नास्त्येव वृत्तिरविद्याविशिष्टचैतन्यरूप एव साक्ष्यनुभव । सचैक एव जाग्रत्सुषुप्रयवस्थयो सविकल्पकोऽन्त करणरूपकार्योपाधिविलयसस्कृताज्ञानखरूपात्मकसुषुप्तिमपि गोचरयति । सुषुप्तेर्विशिष्ट-ह्याया अतीतत्वेन तिश्वन्यन एवातीतिनर्देशो नाज्ञासिषमिति सवैथैव सुष्तिकालिकत्वेन गृहीतमज्ञान ज्ञानाभावस्य तदानु-मापकमिति सिद्धायेव । अय स्मरणपक्षे कृतो न तत्तोल्लेख इति चेदनुभवे साक्षिरूपे सुषुप्तिकालीनेऽज्ञानतदवस्थाविशेषरूप-सुष्तिमात्रग्राहिणि तद्देशतत्कालसबन्धस्याभानेन तत्सबन्धरूपतत्त्वस्य स्मृतावभानोपपते । प्रमुष्टतत्ताकस्यापि स्मरणस्य तत्र तत्र प्रदर्शितलात् । नतु ययज्ञानस्बरूपमात्रस्य सुषुप्तौ साक्षिणा प्रहण तदा ज्ञानाभावस्बरूपमात्रसैवासु तत्र प्रहणमिति चेच । अभावस्य साक्षिभास्यलाभावस्य प्रागुपपादितलात् अनुपलन्धेसु प्रतियोगितावच्छेदकविज्ञिष्टप्रतियोगिज्ञानसहकारेणैवा भावग्राहकला तस्य सुषुप्तावसभवात् । क्कप्ता भावज्ञानसामग्री विलक्षणसामग्रीसीकारे क्षृप्ताभावविलक्षणस्यैव तज्जन्य ज्ञानविषयस्योचितलात् निविकल्पविषयस्य भावलसैवोचितलाच । तथाप्यभावलोपगमे तस्य परिभाषामात्रलापत्तिरिति अनुमानमप्यस्ति मानमविद्यायाम् । तथाहि विवादपदः प्रमाणज्ञानम् । खप्रागभावातिरिक्तखविषयावरणखनिवर्धखदेशगत-वस्लन्तरपूर्वकमप्रकाश्चितार्थप्रकाशलात् । अन्धकारे प्रथमोत्पचप्रदीपप्रभावदिति । अत्राज्ञातस्य सुखादेरज्ञीकारेण सुखा-दिगोचरसाक्षिज्ञानस्य तादृशवस्त्वन्तरपूर्वकत्वाभावाद्वाधवारणाय प्रमाणमिति । इदलावच्छिके भ्रमसशयादर्शनात्तत्राज्ञान-करुपने मानाभावादिद्मिति प्रमाणज्ञाने बाधवारणाय विवादपदमिति । विशेषधर्मप्रकारकमित्यर्थ । एतावन्त काल न ज्ञातमिद्मिदानीं ज्ञातमित्यनुभवाग्यदीदमशेऽप्यज्ञानमुपेयते तदा तच देयम् । तस्य भ्रमानुपादानसेऽपि तदुपादानसयोग्य« तयाऽज्ञानसामान्यलक्षणाकान्तलम् । प्रतिकमैत्र्यवस्थामुपगम्याज्ञानमैदमुररीकृत्येदमनुमान बोध्यम् । स्वविषयेऽस्ति प्रकाश इति व्यवहारस्य विरोधिल स्वविषयावरणल तच्च ज्ञानप्रागमावेऽप्यस्तीति तेनार्थान्तरवारणायातिरिक्तान्तम् । प्रागमाव-निवृत्ते प्रतियोगिसाध्याया प्रतियोग्यतिरिक्ताया खीकारेण प्रागभावस्य खनिवर्खेलानपायात्तेन वारणासभवात् प्रागभाव-लमनुयोगिताविशेष । तेन प्रागित्यस्य न निष्प्रयोजनलशङ्का । तज्ज्ञानजनकस्य विषयान्तरज्ञानप्रतिबन्धकस्य कार्यनाश्य-स्यादष्टस्य वारणाय स्वविषयावरणेति । तस्य विषयान्तरावरणलेऽपि स्वविषयानावरणलाद्वारणम् । नच स्वसमानविषयक-ज्ञानान्तरप्रतिबन्धकेन खजनकादष्टेन तथाप्यर्थान्तरमिति वाच्यम् । प्रवीपप्रभारूपद्दष्टान्तस्य खविषयाप्रसिद्धा खविषय-विषयकनिरुक्तव्यवहारप्रतिबन्धकलस्य निवेशयितुमशक्यतया खप्रयुक्ततादशव्यवहारप्रतिबन्धकलस्यैव निवेश्यतया ज्ञाना-न्तरद्वारा तज्जन्यतादशव्यवद्दारप्रतिबन्धकलेऽपि तद्यवद्दारस्य खप्रयुक्तलामावात्तद्दोषवारणात् तज्ज्ञानप्रतिबन्धकादष्टमादाः याथीन्तरवारणाय खनिवर्खेति । चरमतत्त्वसाक्षात्कारप्रतिबन्धकादृष्टस्य तत्पूर्वमेव निवृत्तलेऽपि कारणात्मना स्थितस्य तत्त्व-ज्ञानेनैव निवृत्तिर्मिश्याल खरूपेण तत्त्वज्ञानानिवर्त्त्वलात्खरूपेण ज्ञाननिवर्त्त्वस्यैव च साध्यकुक्षौ प्रवेशादर्थान्तरप्रसङ्गाना-पादकत्व च विषयगताज्ञातत्वेनार्थान्तरवारणाय खदेशगतेति । ज्ञानविषयलस्याभावोऽज्ञातलमुत्पत्तिविनाशशाली ज्ञाननिवर्स सभवतीत्यभित्रायेणेदम् । यद्यदि तादात्म्येन ज्ञानाश्रये चित्यधिष्ठाने तादात्म्येनाश्रितल ज्ञानविषयलाभावस्यास्त्येव तस्यापि कल्पितलेन चिद्धिष्ठानलात् । तथापि साश्रयनिष्ठसाश्रयतानवच्छेदकदेशानवच्छिन्नाश्रयताकलरूप तदज्ञान एवास्ति । नतु ज्ञानविषयलाभावेऽसत्त्वापादकाज्ञानस्य तिश्ववर्तकपरोक्षवृत्तेश्वान्त करणाविक्छित्रचिद्रूपे प्रमातिर सत्त्वेनोभयाश्रलस्यान्त -करणेनैवाविच्छन्नलात् तथालमन्यावच्छेदेन वृत्त्यज्ञानयोर्वर्तमानयोरिवरोधेन नार्यनाशकभावासभवात् । अभानापादका-ज्ञानस्यापरोक्षवृत्तेश्वान्त करणस्य चक्षुरादिद्वारा विषयदेशप्राप्तौ विषयरूपैकदेशाविच्छन्नचिन्निष्ठाश्रयताकलात्तथालम् । शुद्ध-चिषिष्ठम्लाज्ञानाश्रयलस्यानवच्छित्रतयैव ज्ञानाश्रयतानवच्छेदकानवच्छित्रलमस्तीति न साध्याप्रसिद्धि । एतेनाज्ञानस्य शुद्धा चिदेवाश्रय स्त्रोपहिता चिदेव वान्त करणतत्परिणामस्य चाज्ञानोपहिताश्रय स्त्रोपहिता वेति कथ वृत्त्यज्ञानयोरेका-श्रयकलमिति निरस्तम् । उपहिताश्रयकस्योपघेयाश्रयकलाच कर्णशष्कुल्यविच्छित्राकाशाश्रितशब्दस्य शुद्धाकाशाश्रितलवत् । ज्ञानविषयलाभावस्य तु विषयगतस्य न तथालमहमज्ञो घट न जानामीलज्ञानवज्ज्ञानाश्रयप्रमात्राश्रितत्वेनातुभवविरहात् । घटो न ज्ञातो ज्ञानविषयलाभाववान् घट इलेवानुभावात् । विषयाविकानिद्गतलस्यापि विषयपरिणामलामावेन कल्पयि-तुमशक्यलादपरोक्षमुत्त्या सहापि विषयदेशे समानाश्रयकलासमवात् कल्पितत्वेऽपि तस्याज्ञानाश्रये चितिनावश्य मृत्य-वृच्छेदकान्त-करणविषयाद्यवच्छेदेनैवाश्रयलं तज्ज्ञानविरोधिवत्तितज्ज्ञानविषयतानवच्छेदकधर्मावच्छेदेनापि तदाश्रयलातस

प्रकृत रूरयनवच्छेदकलात् तमसस्तु चाक्षुषादिवृत्त्यविषयातीन्द्रियविषयावच्छिनेऽपि चिति सत्त्वेन तमसोतथालादनेनैव तद्वा-रणात्तम आदायार्थान्तराप्रसक्तेलाद्वारणाय न खनिवर्त्यलस्य सार्थकतेति । प्रागभावलस्याखण्डलाभावपक्षे ज्ञानाभावलापे-क्षयाऽज्ञानलस्याखण्डस्य लाघवेन प्रतिबन्धकलावच्छेदकलस्योचितत्वेनाभावस्यानावरणलात्प्रागभावातिरिक्तेति व्यर्थ स्यादिति खप्रागभावातिरिक्तलखविषयावरणलान्यतरघटित साध्यद्वये तात्पर्यं बोध्यम् । ननु पक्षद्वधान्तसाधारणस्यैकस्य प्रकाशल-स्याभावेनेदमसगतमिति चेन्न । न प्रकाशत इति व्यवहारगोचरललक्षणाप्रकाशितलवान्योऽर्थस्तद्गोचरस्थाप्रकाशितार्थं प्रकाशत इति व्यवहारस्य प्रयोजकत्वे सति प्रकाशशब्दवाच्यलस्य हेतुलसभवात् । अज्ञानेन तमसा च न प्रकाशत इत्याकारक-व्यवहारगोचरार्थस्यायमिदानी प्रकाशत इति व्यवहारस्य प्रयोजकलस्याज्ञाननाशद्वारा ज्ञाने तमोनाशद्वारा चालोके सत्त्वात्प्रकाश-पदवाच्यलस्याप्युभयत्र सत्त्वाचानुपपत्त्यभावात् । भ्रमविषयस्य ज्ञातैकसत्त्वेन तत्राज्ञानाभावेन रजताकारमृतौ साध्याभावेऽपि रजतस्य प्रकाशकालमात्रसतोऽप्रकाशितलविरहेणाप्रकाशितार्थगोचरलघटितहेलभावेन न व्यभिचारसभव इति । अत्रातु-कूलतर्कश्च लदुक्तमर्थं न जानामीत्यादिप्रतीत्यन्यथानुपपत्ति प्रागुक्तोऽनुसधेय । इत्थ च गोशब्दवाच्यलादिना पृथिव्यादौ शृङ्गिलानुमानसाम्यापादन चानुकूळतकीभाववत उक्तानुमानात्तस्य ततो वैषम्यान्निरस्तम् । नन्काज्ञानानुमितिर्यदि प्रमाण-ज्ञान तदा तत्रैव पक्षतावच्छेदकाश्रये साध्यहेलोरभावादुकानुमानस्याभासलम् । अज्ञानस्याज्ञानाविषयलात्सदैव साक्षिणा प्रकाशितलाच यदि न प्रमाणज्ञान कय ततोऽर्थिसिद्धिरिति चेन्न । अज्ञानस्य खरूपत साक्षिभास्यत्वेऽपि भावलादिना चातथा-लादज्ञानविषयलाप्रकाशितल्यो समवात् । अतएव भावलादिना तत्र सदेहविवादादिकमुपपद्यत इति । अथानादिभाव-लादिक न निवर्त्वनिष्ठमनादिभावमात्रनिष्ठलादात्मलवत् निवर्त्यल वा नानादिभावनिष्ठ निवर्त्यमात्रनिष्ठलात् घटलप्रागभाव-लादिवत् । प्रमाणज्ञानमभावान्यानाद्यनिवर्तक ज्ञानलात् अमवदित्याद्यनुमाने सत्प्रतिपक्षतेति चेन्न । उक्तानुमानानामनुकूळ-तर्करहितत्वेनाप्रयोज कलात् अनादिभावलस्य निवर्त्वा उत्तित्वेऽप्यविद्याया भावविरुक्षणाया निवर्त्वत्वे क्षत्यभावात् । अना-द्यभावविलक्षणल पक्षीकृत्य निवर्त्यावृत्तिलस्यानाद्यभावविलक्षणमात्रवृत्तित्वेन साधने चानाश्रितमात्रवृत्तिलस्योपाधिलात् घ्वसस्यापि निवृत्त्युपगमेन ध्वसत्वे साध्याव्यापकलस्य शङ्कितुमप्यशक्यलात् साधनाविच्छन्नसाध्यव्यापकलाच नाशकसाम-श्रीरहितवृत्तिलस्य साध्यप्रयोजकलेनोपाधिलाच । द्वितीयेऽप्यविद्याया भावविलक्षणले निवर्श्वत्वस्यानादिभावावृत्तिलेऽपि क्षत्यभावात् । अनाद्यभावविकक्षणारृत्तित्वस्यैव निवर्त्यमात्रवृत्तित्वेन निवर्त्यते साधने सकलनिवर्सावृत्तित्वस्योपाधित्वात् । मा प्रति प्रयुक्तानुमानस्य मा प्रत्येवादुष्टत्वस्यापेक्षितत्वेन नाशसामग्रीमत्त्वे मन्मते साध्योपाध्योरभावनिश्चयेनोपाधिव्यभिचार-स्योक्तसामग्रीमत्वान्तर्भावेण साध्ये शङ्कितुमशक्यत्वात् । घटत्वादौ साध्याव्यापकत्ववारणाय सकलेति । तथाच घटत्वे निवर्खरुत्तित्वेऽपि सकलनिवर्खरुत्तित्वविरहेण न तत्रोपाधे साध्याव्यापकत्वमिति । नच साध्यस्योपाध्यप्रयोज्यत्वान्नायसुपा-धिरिति वाच्यम् । समव्याप्तत्वस्यानपेक्षितत्वात् । सामग्रीरहितावृत्तित्वस्य तादशस्य समवाच । एवमितरेष्वप्यनुमानेषु यथा-सभवमप्रयोजकलोपाधिमत्वादिकमनुसंधेयम् । चैत्रप्रमा चैत्रगतप्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिका प्रमात्वात् मैत्रप्रमा वदिति । विमता प्रमा प्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवैर्तिका कार्यत्वात् घटवत् ज्ञानत्वाद्वा भ्रमवदिति । जन्यज्ञानमभाव-त्वानधिकरणखिनरोधिसमानाधिकरण प्रयक्षान्यत्वे सित सविषयत्वे सत्यनित्यत्वादनित्येच्छावत् निरुत्ते प्रयक्षाभावरूपत्वे प्रयक्ते व्यभिचारवारणाय प्रयत्नान्यत्वे सतीति निरुत्तेर्द्वेषरूपत्वे तु नोपादेयम् । घटादौ व्यभिचारवारणाय सविषयकत्वे सतीति नित्यज्ञाने व्यभिचारवारणाय विशेष्यम् । स्वविरोवित्व च स्वनार्यत्वस्वप्रतिबध्यसान्यत्तर्वत्वे सति स्वसमानविषय-कत्वम् । द्वेषस्येच्छानाइयत्वाभावात् प्रतिवध्यत्वप्रवेश स्वविशेष्यधर्मिकस्वप्रकाराभावप्रकारकज्ञानमादाय सिद्धसाधनवार-णाय खसमानविषयकेति । इच्छादौ द्वेषमादाय प्रसिद्धस्य साध्यस्य पक्षे सिद्धौ ताहशाज्ञानमादायैव पर्यवसानम् । यद्यपि प्रागभावस्यापि स्वसमानविषयकत्वादेव वारण तथापि स्वविरोधिस्वसमानविषयक भावरूपमभावविलक्षण वेति सूचियतु-मभावत्वानधिकरणेति । यद्वा स्वप्रकारामावतद्यापकामावान्यतरिवषयकत्वसबन्धाविस्क्वन्नस्वाभाववत्व विवक्षित प्रागभाव-स्यापि तथात्वात्तद्वारणाय तदिति । तथाऽनाद्यभाविनलक्षणत्व ज्ञानिवरोधिवृत्त्यनाद्यभाविनलक्षणमात्रवृत्तित्वाद्भिघेयत्ववद-त्रापि स्वाभाववत्व विरोधिविशेषणमुपादेयमेवान्यथोक्तसिद्धसाधनावारणात् । मात्रपदमशेषार्थक नेतरव्यावर्तक तेनाभिधे-यत्वे न हेत्वप्रसिद्धिरजुकूलतर्कश्चोक्त एवेत्सायजुमानप्रक्रियान्यत्र विस्तृतेत्युपरम्यते । अविद्यायामर्थापत्तिरपि मानम् । तथाहि श्रुखादिप्रमितब्रह्मामेदस्य जीवस्यानविच्छन्नखप्रकाशिचद्रूपब्रह्मखरूपानन्दाप्रकाशस्य तादशानन्दस्यानावृतत्व विनातुपपद्यमान-तयाऽविद्यारूपावरणकल्पकल्पमावश्यकम् । चित्त्वानन्दत्वाभ्यामविद्याकित्पतमेदस्य यावद्ज्ञानमनुवृत्तत्वेन चित्सद्भूपेण सतत प्रकाशमानस्यापि तादशानन्दस्वरूपेणाप्रकाशमानस्रोपपत्ते घटप्रकाशे तदात्मना प्रकाशमानस्यापि पटमेदस्य पटमेद्रवेना-प्रकाशमानत्ववदिति । एव श्रुक्तिरूप्यादीना अमसमकालमुत्पत्यादेर्व्यवस्थापितत्वेन तत्र प्रमाणव्यापारासमवात्तत एव बहि-रर्थेष्वस्वतन्त्रस्य भनसस्तत्र ज्ञानाजनकत्वाच द्युक्तिरूप्यादिविभ्रमान्यथातुपपत्त्या तत्परिणाम्युपादानत्वेनाप्यज्ञानकल्पनमाव-इयकम् । ब्रह्मण परिणाम्युपादानत्वे तदात्मना विनाशापत्त्या क्रूटस्थत्वादिश्चितिविरोधात् । ब्रह्मणो विवर्तीपादानत्वसंभवेऽप्य-तात्विकान्यथामावरूपविवर्तत्वस्यानिया विना स्वीकर्तुमशक्यत्वात् । अधिष्ठानत्वे च ब्राह्मण परिणाम्युपादानत्व इव बाधकः

स्याभावेन ब्रह्मातिरिक्तोपादानवत्तदिरिक्ताविष्ठानकल्पनाप्रसङ्गस्यानवकाशात् । नच साख्याभिमतप्रकृतेरुपादानखमस्लिति वाच्यम् । तस्या अनिर्वचनीयले सैव मायेतीष्टापत्ते । निर्वाच्यता तु न सभवति । तथाहि तस्याश्वेतनाद्वेदे निर्णातस्वत प्रा-माण्यतात्पर्यवच्छ्रतिशतनोधितयुक्तिसिद्धाद्वैतहानिरमेदे 'नडलानुपपत्ति । मेदाभेदयोश्च वास्तविकयोर्विरुद्धयोरे तत्र सत्त्वा-नुपपित सत्त्वेऽपि सतो ब्रह्मणो मेदेऽद्वैतहानि सत्यास्तस्या ससारजननस्रह्भपयोग्याया निरृत्त्यसभवेन नित्यस्य खह्मपयोग ग्यले फलावर्यभावनियमादनिर्मोक्षप्रसङ्गश्च । असत्त्वे शशराङ्गबदुपादानलानुपपत्तिः । सावयवलेऽनादिलव्याघातो निर-वयवले ब्रह्मवत्परिणामिलाप्रसिक्त । नच सत्त्वरजस्तमसा तद्वयवल तेषा तद्भणलात् तत्सघातमात्रस्य प्रकृतिले समूहिल-लक्षणावयवलस्य परिणामिलाप्रयोजकलतादवस्थ्यात् । नचाविद्यापक्षेऽप्यय दोष । तस्या काल्पनिकलेन यथादृष्टोपपत्ति कल्पनादनुपपत्तेस्तत्र भूषणलादिति । श्रुतिरप्यविद्याया मानम् । तथाहि 'सर्वो प्रजा अहरहर्गच्छन्स्य एत ब्रह्मलोक न विन्द-न्सनृतेन प्रत्युढा' इति ब्रह्मवेदनप्रतिबन्धकलेनानृत वदन्ती ब्रह्मावरकमज्ञानमेवाह श्रुति नचानृत पापमेव ज्ञानप्रति-बन्धकलेन दर्शयति । ऋत सत्य तथा धर्म इत्यनेन ऋतराब्दस्य धर्मवाचकलप्रहादिति वाच्यम् । सुषुर्यवस्थामधिकृत्य प्रवृत्तेय श्रुतिरिति तदान्त करणस्यैवाभावेन तदाश्रितपापस्य सुतरामसभवेन तस्य प्रातेबन्धकलासंभवात् । तस्मादनृत-शब्देन सल्यभिन्नलरूपेणाज्ञानमेव प्रतिपादयति । नहि पापादिक प्रधान वा भवतामसल्यमभिमतम् । 'भूयश्वान्ते विश्व-मायानिवृत्ति'रितिश्रुत्या ज्ञाननिवर्त्यमपि तदेवावरण मायाशन्दित प्रतिपाद्यते । नहि पापादिक साक्षाज्ज्ञाननिवर्त्यं प्रसिद्धम् । किच पापस्य दु खभोगहेतो पुण्यस्य सुखभोगहेतो मिथ्याज्ञानजन्यसस्कारस्य च निरतिशयानन्दब्रह्मखरूपगोचरेऽस्तिभातीति व्यवहारे विनिगमनाविरहेण प्रतिबन्धकलापेक्षया क्रप्ते विनिगमनाविरहे करूप्यमन्यत्सिद्धतीति न्यायेनाज्ञान सिद्धति । नचाज्ञानेऽपि स दोष । तदानीं कल्प्यस्यानुपस्थितलेन तेन सह विनिगमनाविरहस्याप्रसक्ते । उपस्थित च हि तत्प्रतिवन्धक-लेन तत्त्व च परिहृतविनिगमनाविरहृतयैवेति । नच मायाऽज्ञानातपृथगेवान्यथा मायिन परमेश्वरस्याज्ञलापत्तिरिति वाच्यम् । 'एवमेवैषा माया खाव्यतिरिक्तानि परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयिला जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भव-ती'तिश्रुला तयोरैक्यप्रतिपादनात् शुद्धसत्त्वप्राधान्येन मायालस्य मलिनसत्त्वप्राधान्येनाावेद्यालस्य तत्रेव कल्पनादुभयोरौपा-धिकमेदाभ्युपगमात् । एतद्भिप्रायेणैव 'मायिन तु महेश्वर'मित्युक्तम् । खयमित्युक्तया व्यक्तयैक्यलाभात् खरूपमेदस्य वक्तमशक्यलात् । अथवा विक्षेपशक्तिप्राधान्येन मायालमावरणशक्तिप्राधान्येनाविद्यालमिति ताभ्यामेवोपाधिभ्या मेदोप-गमादीशस्य हि मायिल सर्वज्ञल सर्वकारणल च जीवस्याज्ञलमसर्वज्ञल कतिप्यकार्यजनकल चोपेयते । नचैकमेव सत्त्व कथमेकदैव शुद्ध मलिन च प्रधानमप्रधान च सभवतीति वाच्यम् । यथैकपुरुषप्रति मन्त्रविशेषप्रतिबद्धराक्तेर्हृताशनस्यादाह-कलमन्यप्रति च दाहकल तथैव जीवेशयोरप्यनादितयैव कल्पितलेनेश्वरप्रति सत्त्वेन कार्ये जननीये तमसो ब्राहकलमात्र-धर्माविच्छन्नतया प्रवर्तेकलमात्राविच्छन्नतया च रज सहकारिल सर्वत्रैव विषये चानावरमलादिकमिति तमोरजोभ्यामीश प्रति सत्त्वस्यानभिभतत्वात्खीयापिलकार्यकारिलाद्विद्यद्भल् प्राधान्य च जीवप्रति तद्विपरीतलादशुद्धलमप्रवानल चोच्यते । तथैव किर्पतत्वात । यद्यथा करुप्यते तत्त्रथैव किर्पतकार्यकारि कार्यस्यापि किर्पतत्वात् । उक्तमेदामेदाविद्यास्वरूपादी-नामपारमार्थिकलेन विरोधलेशाभावात् । अविद्यामायाखरूपमेदपक्षे च दोषलेशस्यासभवात् । माया प्रति बिम्बलस्येश्वरो-पाधिलात्प्रतिबिम्बलस्य जीवोपाधिलादुपाधे अतिबिम्बपक्षपातित्वेन त प्रसेवावरकलादित्वेनेश्वरस्य न सार्वद्रयादिहानिरिति वा बोध्यम् । यत्तु 'तमआसी'दिति श्रुतिरेव तमसोऽज्ञानस्य सत्त्व प्रतिपादयतीति कथमनृतलमिति । तन्न । 'नासदासीन्नो सदासीदि'ति श्रुखैव तुच्छलपारमार्थिकसत्त्वयोर्निषेधादुक्तश्रुतेर्व्यावहारिकसत्त्वपरलात् । एव 'मनीशया शोचित सुह्यमान' इति श्रुत्यानीशयेश्वरमेदेन शोचित ससरित मुद्यमानो मोहपदार्थाज्ञानविशिष्ट इत्यर्थकयोद्देश्यविधेयभावमहिन्ना जीवेशमेदस्य मोहप्रयोज्यललाभात् । 'विमेदजनकेऽज्ञाने नाशमाखन्तिक गते । भवखमेदो मेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेदि'ति पद्मपुराणे मेदस्याज्ञानप्रयोज्यताया स्पष्टमिधानाच तत्त्वस्य पापप्रधानादावसभवा'दजामेका'मित्यादौ त्रिगुणाया मायाया सरूपजग-कारणलस्योपादानलपर्यन्तस्य प्रतिपादनेन तत्त्वस्यापि पापादावसभवात् 'नीहारेण प्रारता'इस्यादावावरकत्वे नीहारसदश-लस्य प्रतिपादनात्कर्मादिव्यतिरिक्तमज्ञानमेव 'अनृतेन प्रत्यृढा' इत्यत्रानृतज्ञाब्देन प्रतिपाद्यत इति । साचेयमविद्याऽविद्यारूप-दोषप्रयुक्तया समाधिप्रयोजकमाहात्म्यात्समाधावनुत्पन्नया खाकारया खत प्रकाशमानया उत्त्योपहितेन चैतन्येन साक्षिणा गृह्यते । न शुद्धचैतन्येन निर्देषिण न प्रमाणवृत्त्या च निर्दोषचितप्रकाश्यत्वे पारमार्थिकलापते । प्रमाणप्राह्यत्वे सुषुप्तौ सर्व-प्रमाणोपरमे तदभानापत्त । तत्र भानोपपादकेन जामसपि तद्भानोपपत्तौ तत्र प्रमाणस्यापारकल्पनाया अनौचित्यात् । समाधावभानोपपत्तये नावेदिषमिति स्मरणप्रयोजकवृत्तिनाशाधेयसस्कारोपपत्तये च चरमतत्त्वसाक्षात्कारातिरिक्तानाश्याविद्यो• पिंठतिचिद्रपस्याविद्यासाक्षिलस्य त्याञ्यलात् न च प्रमाणाप्राह्यत्वेऽविद्याया प्रमाणोपन्यासवैफल्यमिति वाच्यम् । साक्षिणस्त-त्खरूपमात्रस्य स्वतोत्राहकलादसद्यारत्ततया प्रहणाय तदुपनायकत्वेन प्रमाणापेक्षाया आवर्यकलात् । नच तयैव चैतन्य-स्यावृतलात्क्रय तत्प्रकाश इति वाच्यम् । राहुणारृत्ते चन्द्रमस्यन्याप्रकाशेऽपि राहुप्रकाशवद्विद्याप्रकाशोपपत्तारिति 'आश्र-ग्रलविषयलभागिनी निर्विभागचितिरेव केवले'ति सक्षेपशारीरकानुसारात् ग्रुद्धस्य ब्रह्मण एवाविद्याश्रयलम् न तत्किल्पतस्य म० गी० १०९

जीवस्य तस्याभ्रयत्वे तदाश्रिताविद्यया तत्करूपने जीवलम् । कल्पिते च जीवले तस्या जीवाश्रितल निराश्रयस्य हि वस्तनो न किनित्करलमिखन्योन्याश्रयापातात् । नच शुद्धस्यैवाज्ञानाश्रयले 'मायिन तु महेश्वर'मिलस्यानुपपत्तिरीशस्यापि कल्पितला-दिति वाच्यम् । मायिना तृदुपाधिकविम्बलक्षपसवन्धविशेषस्यैव बोधनात् धनसामिन्येव धनीसादिप्रसयातसामिलादिसवन्ध-विशेषवत् । नचैव जीवस्याज्ञल्यवहारानापत्तिरिति वाच्यम् । अविद्याजीवयोरेकत्र शुद्धेऽध्यस्तत्वेनाविद्याश्रयतत्तादात्म्यादे-वायो दहतीतिवदहमञ्ज इति प्रतीतिव्यवहारयोरुपपत्ते । ईश्वरस्य तादशतादातम्येऽपि तत्राज्ञानकृत्यावरणतःप्रयुक्तभ्रमाय-भावाहज्ञ इति व्यवहारविरहाच जातेव्यापकलपक्षे व्यक्तिभिन्नेन सबन्धस्य गौरित्यादिप्रतीतिव्यवहाराप्रयोजकलवत्तस्य ताहश-प्रतीतिव्यवहारप्रयोजकलाकल्पनात् । एवमेव शुद्धेऽपि न तद्यवहार । ईश्वरे कुतो नावरणादिकमिति चेत्तस्याविद्यारूपोपाधि प्रयक्तिबम्बलाश्चयलाद्रपाधे प्रतिबिम्बपक्षपातिलात् प्रतिबिम्ब एव विम्बातिशयितप्रतिनियतकतिपयकार्यकारिलात् विम्ब विहाय प्रतिबिम्ब एव जलदर्पणाद्युपाधेर्मालिन्यकम्पाद्युपधायकलवत् । बिम्बभूतेश्वर विहाय प्रतिबिम्बे जीव एवासर्वज्ञला-**ब्रह्मावरणकर्तृत्वभोक्तलाद्यपधायकलात् ।** तादशकार्योपधायकलरूपेणैवाविद्याया दोपलबन्धलाद्याश्रयतया शुद्धेश्वरयोस्ता हक्षकार्याभावेन तस्यास्ताद्रप्याभावाचिरवद्यलनित्यमुक्तलादिबोयकस्य 'निरनिष्ठो निरवद्य शोक मोहमत्येति नित्यमुक्त' इत्या-गमस्य न विरोध । प्रतिबिम्बपक्षपातिलाभ्युपगमेन बिम्बे कस्यापि धर्मस्य नाधायकलमिलस्यानुपगतलाच बिम्बलसर्व-ज्ञालादेरीपाविकस्य विम्बेडपि न व्याघात । अथ ज्ञातुरर्थाप्रकाशस्याज्ञानत्वोक्तेर्जातृत्वोपहित एवाज्ञानस्वितामिति चेन्न । अज्ञानानाश्रितलस्याविद्यकेऽसभवातप्रसक्तप्रकाशलस्य चाप्यसभवात्तदुभयोरेव चाज्ञानाश्रयलनियामकत्वाच्छुद्व एव ह्यज्ञा नाश्रयत्व ज्ञातत्व चाविद्योपघानेनैत्रेति यद्यप्यस्ति तथापि ज्ञातत्वाश्रयोपहितघटकोपघेयाञ्चस्याविद्याश्रयस्य च वस्तुत एक-तया विद्याश्रयत्वस्य ज्ञातुत्वसामानाधिकरण्योपपत्तेज्ञीतुरित्यादेरनुपपत्त्यभावात् । अथ रूपवतश्चाक्षपत्यैवोपाधित्व दर्पण-जलादे रूपवतश्वाक्षष्रस्यैव विम्बत्व मुसादेर्दष्टमेवमिमुखयोरत्यर्थव्यविष्ठतयोरत्यर्थसि विकृष्टयोश्च प्रतिविम्बत्वानिरूपकत्व च दृष्टमिति कथमतादृशाविद्याचैतन्ययोरुपावित्वविम्बत्वयो समव । कथ च प्रतिबिम्ब इति चेन्न । रूपहीनस्यापि रूपपरिमाणादे-रचाक्षपस्याप्याकाशादे प्रतिबिम्बदर्शनेन रूपचाक्षप्रत्वादेबिम्बत्वाप्रयोजकत्वादव्यापकत्वाच । नच रूपवत एव प्रतिबिम्बो न रूपादेरिति वाच्यम् । तथा सति यस्य हि बिम्बस्य कदापि न दर्शन तस्य दर्पणादौ प्रतिबिंबे रूपपरिमाणादिप्रहणानुभव-विरोध । नच द्रव्यस्य प्रतिबिम्ब एव रूपादिमत्व तम्त्रमिति वाच्यम् । ब्रह्मणो द्रव्यत्वे मानाभावेनास्माक क्षतिविरहात् आका• शादिप्रतिबिम्बे तथापि व्यभिचारात् किच रूपवत्त्व चाक्षुषत्व च यदि बिम्बत्वप्रयोजक दर्पणोपा वौ दर्पणान्तरस्य तदित-सदृशस्य प्रतिबिम्बापत्ति बिम्बत्वव्याप्य चेत्तत्तद्भाववतोऽपि बिम्बत्वे न क्षति । यदि व्यापरुमात्र प्रयोजक तदा प्रयो-जकान्तरस्य कस्यचिद्वक्तव्यतयाऽनुकृलतर्कामावेन भूय सहचारदर्शनेऽपि क्षचिद्यभिचारशङ्कया पृथिवीत्वलौहछेख्यत्वयो-र्वेजमणौ व्यभिचारादिव व्याप्यव्यापरभावस्यैव गृहीतुमशक्यत्वात् । एतेनाकाशस्य न प्रतिबिम्बमपि तु प्रभामण्डलस्यै-वाकाशे च प्रतिनिम्बस्वारोप एव । नच सूक्ष्मतरोपाधौ नीलत्वेन प्रतीयमानविपुलाकाशप्रतीनिम्बानुभवो न कदर्थनीय । प्रभामण्डलस्य नीलत्वेनागृहीतस्य प्रतिबिम्बत्वाभ्युपगमे नैल्यप्रहणस्यायुक्तत्वादिति वाच्यम् । आकाशप्रतिबिम्बे सिद्धे चाधु षद्रव्यत्वादीनामप्रयोजकत्व तस्याप्रयोजकत्वे चाकाशप्रतिबिम्बसिद्धिरिखन्योन्याश्रयात् । तथाच चाक्षुषद्रव्यत्वस्य प्रयोज-कत्वव्यापकत्वयो सभवान ब्रह्मप्रतिबिम्बसिद्धिरिति निरस्तम् । किचानुभूयमानाकाशप्रतिबिम्बासिद्धौ चाक्षपत्वादीना व्याप करवसिद्धि । तिसद्धौ चाकाशादीनामनुभूयमानप्रतिबिम्बासिद्धिरिखन्योन्याश्रयेण व्यापकत्वस्यापि दुर्प्रहत्वात् । प्रभामण्डलः प्रतिबिम्बत्वस्याकाश आरोपे तस्यारोपितप्रतिबिम्बत्वकत्या तत्रैव व्यभिचारात्प्रतिबिम्बे ह्यनारोपितत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाद-प्रयोजकत्वाच । एवमेव रूपादिमत्वस्यौपाविकत्वप्रयोजकत्वे घटादीना तथात्वापातात् । अप्रयोजकत्वे चानुकूळतर्काभावेन व्यभिचारसदेहेन व्याप्यव्यापकभावमात्रस्य गृहीतुमशक्यत्वादिवद्याया न प्रतिबिम्बोपाथित्वातुपपत्ति । किच रूपादिमतोऽपि सर्वस्योपाधित्वादर्श्वनात्खच्छत्वमेव विलक्षण मरुमरीचिकाजलादिव्यारत्त तत्त्रयोजक वाच्य । तस्याविद्यायामुपगमेऽपि नास्ति किंचिद्वाधकमेतेन मरीचिकाजलादौ प्रतिबिम्बादर्शनादुपाधेर्बिम्बसमानसत्ताकत्वम गर्य वाच्यम् । तथाच ब्रह्मप्रतिबिम्बा-सभव इति निरस्तम् । एवसुपाध्यन्तरसदशस्य प्रतिबिम्बादर्शनाद्वैरुक्षण्य बिम्बगत प्रतिविम्बगतानि रूपकतावच्छेदकमनुगतं कल्प्य । तच चैतन्यसाधारणमेवास्माभि कल्प्यते । तथाच न काप्यनुपपत्तिरत्र चोपमा सूर्यकादिवदिति सूत्र तद्भाष्योदाहृतो ब्रह्मप्रतिबिम्बबोधकश्रुतिकलापश्चानुकूल्यमावहति । तथाच तात्पर्यवच्छुतिप्रमिता लौकिकार्थस्य लोकविरोधेन स्यक्तुम-युक्तत्वात् प्रत्युतालौकिकार्थतया लोकवैलक्षण्यस्यादूषणत्वाद्धिम्बास्यर्थसाचिष्यनीरूपादिकत्व च न क्षतिकर्मिस्यलम् । निखि-ळदर्शनपारावारपारीणवाचस्पतिमिश्रमते च जीवस्यैवाज्ञानाश्रयत्व तस्यैवाज्ञत्वेन प्रतीते जीवस्याज्ञानकल्पितत्वेऽपि नान्यो न्याश्रयो जीवाविद्ययोरुभयोरप्यनादित्वेनैव किष्पतत्वेनाविद्याधीनोत्पत्तिकत्वाभावेनोत्पत्तौ चिद्रूपब्रह्माभिनस्य जीवस्य स्वत -प्रकाशत्वेनाविद्यायाश्विद्रूपसाक्षिमास्यत्वेऽपि ज्ञप्तौ जीवस्यैवाविद्याश्रयत्वेन किल्पतत्याऽविद्याश्रितत्वस्य जीवे विरहेण जीवे स्थितौ च तदसभवादेतन्मते जीवस्यौपाधिकनानात्वेनाविद्यापि तत्तजीवाश्रिता तदावरिका नानैव ता सहकुत्य ब्रह्मैव जग-दाकारेण विवर्तते तदेवोपादान नाविया । तथाच तत्तदज्ञाननाशे मुक्तेऽपि तत्तजीवे जीवान्तरं प्रति सत्तारस्याबाधेनावस्थान

न विरुद्धाते । ससारस्य हि कल्पनामात्रलेन तद्वीजस्याज्ञानस्य जीवान्तरेऽनुरूते । नच जडाविद्यानुपादानले जडलानुपपत्ति-रिति वाच्यम् । तत्तदाकारादिमदुपादानाजन्यलेन तत्तदाकारानुपपत्त्या अविद्यायास्तत्तदा गरलस्यापत्तेस्तस्मात्ततदाकार-शालितयेव जडलेनापि कल्पिततयेव तत्त्वोपपत्तिरिति बोध्यम् । विषयस्तु तस्या प्रकाशस्त्रभावा चिदेव यत सैवावरणा-रिमकाऽविद्या विषयमारुणोत्यावरणकृत्य च प्रकाशरूपे वस्तुनि दश्यते । यथाऽऽरुते प्रदीपे घटादिप्रकाशके नास्ति न भातीति व्यवहारोऽस्ति भातीति व्यवहाराभावो वावरणकृत्य तथेव चैतन्येऽविद्ययाऽऽतृते नास्ति न भातीति व्यवहारो वास्ति भातीति व्यवहाराभावो वावरणकृत्यमस्ति । अस्तिल च तूलाज्ञानपक्षेऽसत्त्वापादकाज्ञानाभावविज्ञिष्टचित्तादात्म्यम् । भातल चाभा-नापादकाज्ञानाभावविशिष्टचित्तादात्म्यम् । साक्षिभास्यपदार्थाभावविशिष्टबद्धौ तादृशपदार्थसत्त्वमेव विरोधीत्यज्ञानसत्त्वद्शा-यामित्वभातीति न व्यवहार । प्रमाणवृत्तिमात्रेणासत्त्वापादकाज्ञाने प्रमातृगते घटादिविषयाविष्ण्यवेतन्यविषयके नाशिते सति विषयलसबन्वाविच्छन्नतदभावो भवति घटाद्यविच्छन्नचिन्निष्ठ । अपरोक्षग्रत्या च विषयाविच्छन्नचिन्निष्ठ । विषया-विच्छन्निदाश्रितेऽभानापादकाज्ञाने विनात्रिते तदभावोऽपि भवति विषयचिन्निष्ठ इति विरोध्यभावादस्तिभातीति व्यव-हारोपपत्ति । एकाज्ञानपक्षे तूलाज्ञानसमानस्वभावविषयाऽनन्तामूलाज्ञानशक्तिरेवास्ति तदभाव एव प्रवेश्य । यद्वा प्रमाण-रृत्तिसामान्यविषयलसमानाधिकरण यदज्ञानावच्छेदकल तत्तदभाववले सित चित्तादात्म्य सत्त्वम् । भातल्बरारीरे चापरोक्ष-वृत्तिर्निवेश्या तूलाज्ञानाना शक्तीना वा तत्तद्विषयाविच्छिन्नचिद्विषयकाणा खसमानविषयकप्रमाणवृत्त्या विनाश । मूलाज्ञानस्य द्धं जगदनुपादानस्य शुद्धचिद्रोचरस्य शुद्धचिद्रोचरतत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डसाक्षात्कारादेव तत्समानविषयकाद्धिनाश । फल बलेन तथैव कल्पनात्तेनाहमाकारमृत्तेश्विद्विषयवेऽपि समानविषयकवाभावादविद्यामृतिव्वाद्वा न तन्नाराकवम । यत्त विशिष्ट-विषयकलात्र विशेष्यमात्राज्ञाननिरृत्तिरिति । तन्न । दण्डी चैत्र इति ज्ञानादिप चैत्रविषयाज्ञाननिवृत्तिदर्शनात्परं विशेष्य-भात्रज्ञानेऽपि विशिष्टगोचराज्ञानस्य न निवृत्तिश्चेत्र इति ज्ञानेऽपि दण्ड्यमेदाज्ञानस्यायमिति ज्ञाने तत्ताविशिष्टाज्ञानस्य गाशा-दर्शनात् । शुद्धचिति विद्यमानमप्यावरणमञ्चान खकल्पितमेदवत्पूर्णानन्दाशमेवावृणोति न चैतन्याशम् । तेन ससारदशा-यामपि सदशस्य ज्ञानाशस्य च स्फ़रणेऽपि न क्षति । परिपूर्णानन्दाशास्फ़रणस्यैवेष्टलात् । एव ब्रह्मणो निर्विभागत्वेनानन्दाश एवावरणमित्यक्तिरपि न सगच्छत इत्यप्यपास्तम् । अविद्यया मेद्रकल्पनात् । एव सदशस्याधिष्ठानस्यावृतत्वेऽधिष्ठानज्ञाना-भावाद्विश्वविश्रमानुपपत्तिरिखपि निरस्तम् । तत्रावरणकुलानुपगमात् । अद्वितीयानन्दाशस्यावृतलादेव च श्रुक्तिलस्यावृतत्वेन रजतिमभमवद्विश्वविभ्रमोपपत्तिरिति । अविद्यारित्तसाक्षिज्ञानादिक तु नाज्ञानविरोधि तेनाज्ञानावच्छेदकतया विषयज्ञानकालेऽपि खदुक्तमर्थं न जानामीत्यादिप्रतीतेर्नानुपपत्तिरिति । विस्तरस्वद्वैतसिद्धौ द्रष्टव्य । अत्रेद् बोध्यम्—वृत्तेश्चिदुपरागार्थवपञ्जे ऽमेदाभिव्यक्तयर्थलपक्षे च मुलाज्ञानमद्वितीयपरमानन्दाशावरकमेकमेव तदावरणाच प्रपश्चसद्वितीयसद्वपविश्रमा समुपपदान्ते विषयावच्छिन्नचित्यावरणानावस्यकलाचावस्याऽज्ञानानामनभ्यपगम । अतएवाजामेकामित्येकत्व श्रुत मुख्यमिन्द्रोमायाभिरिति षहुमचन च तच्छिक्तबहुलाभिप्रायकम् । जीवस्य व्यापकलपक्षेऽपि तस्य प्रपञ्चानुपादानत्वेन प्रपञ्चन सहाध्यासिकतादा-त्म्यरूपविषयिलस्य जीवचैतन्येऽभावाद्विषयप्रकाशकलानुपपत्ति । परिच्छिन्नलपक्षे च सर्वथैव विषयासरहष्टत्वात्स्रुतरां विषयप्रकाशकत्वासमव इति चिदुपरागार्थाऽमेदाभिव्यक्तयर्था वा वृत्तिविषयप्रकाशायावश्यकी चिदुपरागश्च चिति विषय-प्रकाशकलेनाभिमताया ज्ञातजीवतादात्म्यापन्नाया विषयस्य प्रकाशप्रयोजक सबन्धविशेषोऽन्वयव्यतिरेकिसिद्धवृत्तिप्रयोज्य त्ववान् । सच विषयविषयिभाव इति केचित् । तथात्वस्यापरोक्षस्थळेऽपि विनैवान्त करणनिर्गममैन्द्रियकवृत्त्या सभवेन तिनर्गमसिद्धान्तभङ्गमीला विषयसयुक्तवृत्तितादात्म्यलक्षण परम्परासवन्ध इल्पन्ये । सुखादौ साक्षात्सवन्धेनैवापारोक्ष्य-दर्शनात बत्तिविषयसयोगे बत्यवच्छेदेन तदपादानजीवस्यापि सयोगजो विषयसयोग इत्यपरे । पक्षयोरनयोर्गुणगुणिनोरमेदे गणेनापि गण्याद्यात्मना सयोग उपेयोऽथवा द्वितीयपक्ष एव तस्यावस्यकता प्रथमपक्षे परम्पराया सबन्धलोपगमेन गुण-सबद्धद्रव्यसयोगघटितपरम्पराया सबन्धलसभवात् । अन्यैरपि विषयैरुक्तपरम्परासबन्धसभवेऽपि फलबलात्ततिबिन्द्रयग्रा-हात्या सप्रतिपन्नेरेव तत्तद्विषयैरुक्तपरम्परासबन्धस्य भानप्रयोजकलान्नान्यस्येत्यपगमान्न चक्षुषा रसादेर्न रसनादिभिर्द्रव्य-रूपोदेर्ग्रहणप्रसङ्ग इति बोध्यम् । परोक्षस्थले च न वृत्तेश्विदुपरागाद्यथतासभवो वृत्तेरनिर्गमनात् । किंतु तदाकारलमेव तत्त-त्कारणविशेषाहिततत्तिद्विषयैर्वृते सबन्ध । स चास्तीति व्यवहारमात्रप्रयोजको भातीति व्यवहारसाप्रस्थापरोक्षमात्रस्थळीयस्या-काराख्यसबन्धनिर्वाह्यत्वेन तिन्नर्वाह्ययापरोक्षस्थले चिदुपरागायभ्युपगम । आकारस्यैन वैलक्षण्याभ्युपगमे साकारवादि-विजयभयमिति तस्यातुपेयलात् । स्तत प्रतिबिम्बायोग्ये जडतया भातीति व्यवहारयोग्यप्रकाशानात्मके घटादौ रूपादौ च सत्त्वपरिणामतया खच्छान्त करणवृत्तिसिक्ष्टिह्देन भवति । खतो भानयोग्यप्रकाशात्मकचित्प्रतिबिम्बश्चिद्पराग । तेन घटादि-रिप भातीति व्यवहारयोग्यश्च भवति । याच विषयचित्सैव जीवचिद्धपाध्योरेकदेशस्थलादिति जीवस्यं ज्ञानलस्यापि निर्वाह इति परे वदन्ति । का चामेदाभिव्यक्तिरिति चेदाध्यासिकतादातम्येन विषयित्वेन विषयसबद्धतया विषयप्रकाशकविषयचिता ज्ञानुजीवचैतन्यस्य यो मेदोऽनभिव्यक्त इन्द्रियप्रणालिकयान्त करणे विषयदेश प्राप्ते तत्तदुपाध्योरेकदेशस्थत्वेन तत्परिणाम-भतवृत्या तसिमामेदेऽभित्यके भवति जीवस्य घटमह जानामि साक्षात्करोमि घटो भातीति प्रस्यो व्यवहारश्रेति वृत्या

तादृशप्रत्ययव्यवहारजननयोग्यताऽभेदस्य सैवाभेदाभिव्यक्तिरिति केचित् । विषयावच्छिन्नचित सदैव विषयसबद्धतया विषयावभासिकाया जगदुपादानजगद्यापकमायारूपेश्वरोपाधे सर्वत्र विषयदेशे सत्त्वेन तदवन्छिन्नचिद्रपेश्वराभिन्नतया भव-तीयर सदेव सर्वज्ञ । तबिद जीवेनाभिव्यक्ताभेदाविषयचित्रयात्रेश्वरता तस्या स्यादितीश्वरोऽसर्वज्ञ स्यात्तस्माद्विषयचितो वृत्त्यये प्रतिबिम्बम्पेत्य विषयावभासकचितप्रतिबिम्बत्वेन विषयावभासकेन तेन प्रतिबिम्बेनैव जीवचैतन्यस्याभेदाभिव्यक्ति-रुक्तलक्षणोपेयेखन्य । विषयाविच्छन्नचैतन्येनामेदाभिव्यक्तावपि तस्य विम्बत्वोपहितरूपेणेश्वरतया विम्बत्वोपलक्षितात्मना जीवाभेदाभिव्यक्ताविप नेशजीवसाकर्यमित्यपरे प्राहु । अथ जीवस्य व्यापकस्य विषयदेशसरहश्रेपाधिकतया विषयावभासक-विषयचैतन्येन सहामेदाद्रपाध्योरेकदेशस्थलात् सुषप्ताविवान्त करणेन्द्रियव्यापाराभावेऽपि विषयज्ञातता स्यादतो जीव प्रत्या-वरण विषयचैतन्य आवश्यक तदिभभवश्च तत्तदन्त करणग्रत्या यदन्त करणग्रत्या चावरणभङ्गत्तदवच्छेदेन ज्ञातूलतदनुभव-व्यवहारादय इति वृत्तेरावरणाभिभवार्थेलपक्ष आवरणे कस्याज्ञानस्य घटमह न जानामीति घटादितत्तद्विषयकत्या घटज्ञान-विरोधितया च प्रतीतस्य घटज्ञानान्निरृतः घटाज्ञानमिति घटज्ञाननिवर्धतयानुभूतस्य च नानालमेवोपेय । तानि चाज्ञानानि मुलाज्ञानावस्थारूपाणि तदिभाग्रयकमेव 'इन्द्रोमायाभि'रित्यत्र बहत्त्वश्रवणम् । एकामित्येकत्त्वश्रवण मुलाज्ञानविषय बोध्यम् । यत्वेममेव मूलाज्ञान तत्तद्विषयकलावच्छेदेन तत्तद्विषयकज्ञानविरोधिलनिवर्त्यलवदुपेयमिति । तन्न । निष्क्रियस्य ब्रह्मतत्त्व-साक्षात्कारात्प्राक् स्थायिनो भीतभटवदपसरणस्य पटवत्सवेष्टनस्य विनाशस्य च निवर्र्कत्वरूपस्य वक्तुमशक्यात्वात् । यदिप तत्तिद्विषयनिषयकास्तित्वभातत्वप्रत्ययव्यवद्वारौ प्रति तत्तिद्विषयकरृत्तिविरह्विज्ञिष्टाज्ञानत्वेन प्रतिबन्धकत्वमावरकत्व तदभाव एव तत्तद्विषयकत्वावच्छेदेन तत्तद्विषयकवृत्तिनिवर्द्यत्वमित्यपेयते । तथाच नाज्ञानमेदोपगम इति । तदिप राक्तिपदाथोप-गन्तृणा मीमासकवद्वेदान्तिना न शोभते । तेषामभावस्य कारणतदवच्छेदकत्वयोरनुपगमात् आवश्यके चावस्थारूपनानाऽ-जाने सति यथा निद्राजाप्रतप्रमञ्जीवावाष्ट्रस्य स्वाप्तप्रमञ्जीवौ विक्षिपन्त्यज्ञानावस्थारूपा तत्तजीवप्रतिनियता सादिस्तया तत्त-जीवप्रस्यावरणात्मिका तत्तद्विषयविषयिणी तत्तद्विषयवृत्तौ निरुत्ता वृत्यपगमे पुनरुद्भवन्स्यज्ञानावस्थापि सादिरुपेयते । न तत्र काचिदप्यनुपपत्ति । अज्ञानावस्थाप्यज्ञानत्वादनादिरेव । यद्यपि विषयो घटादिरुत्तरकालिकस्तथापि सूक्ष्मरूपेण प्रागपि चितमाश्रयतीति पक्षे च । घटाद्येकैकविषयविषयिणी तत्तदर्वाच्छन्नचिदुपादानकञ्रमतद्विषयोपादानतया तदवच्छिन्नचिदा-श्रयावस्यकी चाभानापादिका तत्तदाकारा परोक्षग्रत्तिनिवर्खा, परोक्षग्रतिनिवर्खा चासत्त्वापादिका प्रमातृगता चानन्तोपेयते । अथैकया तत्तिद्विषयाकार रत्या तत्तिद्विषयका शेषाज्ञानि रत्तौ रत्त्यन्तरस्य वैयर्थ्यमिनरत्तौ चापरस्यावरकाज्ञानस्य सत्त्वाद्विषय-प्रकाशायोगात्तद्वृत्तिवैयर्थ्यमेवमेकान्त करणपरिणामरृत्याज्ञाननाशे सर्वान्त करणावच्छेदेन जीवस्य विषयावभासप्रसङ्ग इति चेदत्र तत्तदन्तं करणावच्छेदेन ज्ञातृत्वविरहप्रयोजकावरणकारकमज्ञान भिन्नभिन्नसुपेयम् । तत्तदन्त करणग्रत्या तदवच्छेद्या-ज्ञातृत्वप्रयोजकावरणकारिणो ज्ञानस्यैव नाशो नान्यस्य । नच चैत्रवस्रेण सवैष्टिते घटे तया तमारृत्तत्वाचैत्रो न प**र्**यस्यव मैत्रोऽपीत्यन्त करणान्तरवृत्तिनाश्याज्ञानसत्त्वे तदन्त करणग्रत्या यर्त्किचिद्ञाननाशेऽपि कथ तदन्त करणावच्छेदेनापि विष यभानमिति वाच्यम् । नहि पटवदज्ञान नाम किमपि मूर्तं विषयाच्छादक । पटश्च साधारणमावरणमिन्द्रियव्यपारविघटकत्वा-दिति चैत्रीयपटेनावृते घटे मैत्रस्याप्यदर्शन युज्यतेऽज्ञान त्वेकैक तत्तदन्त करणावच्छेदेन तत्तद्विषयज्ञानसत्वभानादिव्यवहार-प्रतिबन्धकत्वादावरकमिति तस्य तस्य विनाशात् । सत्त्वाच प्रतिबन्धकापगमेनानपगमेन च तत्तद्नत करणावच्छेदेन शातु-त्वतदभावयोरुपपत्तिरिति सर्वपक्षे समानम् । एकैकान्त करणगृत्तिविनाश्येष्वज्ञानेषु न सर्वमेकदावृणोति वैफल्यादिप त्वेक-मेकदेखेकबृत्यैकनाशे जाते च विषयमानादौ वृत्तिनाशे पुनरपरेणावरण तस्यापि पुनर्वस्यन्तरेण विनाश इति चरमस्य तत्त्व-साक्षात्कारान्मूलाज्ञाननाशे तदवस्थाविशेषलाद्विनाशो नहावस्थावति विनष्टेवस्थाऽविनष्टा भवतुमईतीति केचित् । सर्वम-ज्ञान सर्वदारुणोति शक्ताद्विनिगमकाभावाच वृत्तौ जाताया किचिदेकं विनश्यखपर सर्वं तिरस्कृत भवति । यथा पतता-ऽशनिना यदुपरि पतित स नास्यते तत्रावस्थितश्चापरो व्याकुलीकियते । यथावा सौरालोकेन विद्वप्रकाशस्तिरस्कियते तथैव ज्ञानाज्ञानयोस्तादशस्त्रभावलात् तिरस्कार स्वकार्याक्षमतेत्यपरे । एकमेवाज्ञान शुद्धविषयावच्छिन्नसिद्धिषयकं प्रथमरितनाश्य यद्विनाशात्सदैव भवति घट जानामीत्यपराणि तु तत्तद्देकालविशिष्टविषयावच्छिन्नचिद्विषयकाणि तेषामत्रेदानी घट इत्यान कारकतत्तद्देशकालावस्थाविश्विष्टविषयविषयकरत्त्या नाश तादशाज्ञानस्य विनाशाज्ञ कस्याश्चिदिप रत्तेवैफल्यमित्यन्ये तु वदन्ति। नच वेदान्तनयेऽनन्ताज्ञानकल्पनागौरव तावतां ज्ञानाना तत्प्रागभावाना च कल्पनया नैयायिकानामेव गौरवात्। ममत्वे-कस्यैव निखस्य ज्ञानस्य सद्भावात् प्रागमावस्यानभ्युपगमात् । नच मम यावन्ति ज्ञानानि तवापि तावन्ति वृत्तिज्ञानानि सन्तीति वाच्यम् । वृत्तिज्ञानानामन्त करणावस्थारूपलात् । तस्याश्च विषयेन्द्रियसवन्धे सति तत्सवन्धविशेषकपाया ज्ञान-कारणीभृताया मनसस्तवाप्यभ्युपगमेन तदनधिकाया एव तस्या मनसा सद्दामेदवस्या मन परिणामभूताया विषयेन्द्रियसबन्ध-कारणजाताया मयाप्यभ्युपेतलात् । मनसोऽणुलानभ्युपगमेन्द्रियेण सह सदैन सयुक्तलात् । अपूर्वसयोगेऽपि वा तद्विः-शिष्टमनल एव तथात्वोपगमाचेखवधेयम् । गुणैरिखस्य प्रकृतिस्वभावभृतसत्त्वादिभिरिखर्थस्य सत्त्वादीनां साक्षात्कर्मासाधन-

लादसङ्गततया तमन्यथा व्याच्छे—विकारैरिति । प्रकृतिविकृलोर्विकारस्य प्रकृत्याश्रितलात् तत्तन्त्रस्थित्यादिमत्त्वाद्धणल प्रकृतेरेव च प्राथान्यमिति गुणैरिसस्य विकारैरिस्थर्थ इति माव । कार्यकारणक्रपैरिति । मनोज्ञानेच्छाकृतिभि कारण-रूपै पूर्वपूर्वेंक्तरोत्तरेश्व कार्यरूपैरिखर्थं । कार्यकारणसद्यातात्मप्रस्ययैरिति । कार्यकारणसङ्घातेष्यविद्यान्त करणे-न्द्रियशरीरेषु य आत्मप्रखयस्तेनेखर्थ । षष्ठीप्रतिषेध इति । कर्माण कर्तेति द्वितीयोपपत्तिरिति ॥ २० ॥ २० ॥ २० ॥ आध्यात्मचेतसेति । कार्यकारणयोरमेदाचेतोबुद्धिरध्यात्मेति तद्विषयनिर्देशस्तस्य व्याख्यानमहकरेति । ईश्वरायेति । ईश्वरार्थमीश्वरमनुकूलियेतु वेत्यर्थ । बुद्धोति तृतीयया समर्पण उक्तबुद्धे साधनल लभ्यते । समर्पण च कर्मणामीश्वरे न निवान-रूपममूर्तेत्वात् । कर्त्रा सह कर्मणा य सवन्धस्तस्याप्यकर्तरि सवन्धसपादनमशक्यमिति तद्रूपमि नेति वुद्धिविशेष एव विषयताविशेषेण परमेश्वरगतस्तस्मिन् समर्पणम् । साच बुद्धिर्मृत्यकृतकर्मणा राजेव मत्कृतकर्मणामीश फलभाक् नचाह यद्धि कमें यस्य फलार्थं तत्तस्येतीशस्य प्रवर्तकस्यैतानि कर्माण न ममेलाकारिका तस्यामीशस्यान्तर्यामिण प्रवर्तकलगोचराया निरुक्त बुद्धे साधनल हि युज्यते । उक्तरूपे च समर्पणे यस्मिन् समर्पयति तत्रेश्वरलस्य तदभिज्ञलस्य स्ववियन्तृत्वस्य सर्वात्मलस्य चास्त्युपयोग इति मयीलस्यार्थान्तरसकामितवाच्यस्य विवरण परमेश्वर इत्यादि । अविकामिच्छन् हि जन खल्पमपेयित यस्बैश्वर्यवान् सचाभिल्वितमधिकमर्पयितुमीष्ट इतीश्वरलस्य यो हि समर्पण न जानाति स ततोऽधिकमर्थित नार्पयति परकीयबुद्धात्मकस्यार्पणस्य ज्ञान न परस्य सुलभमिति सर्वज्ञलस्य सर्वनियन्तृलस्य च प्रागुपदर्शितबुद्धिघटकस्वप्रवर्त कल उपयोग सर्वात्मलस्य सर्वकर्मफलसबन्धासभावनानिरास इति बोध्यम् ॥ ३० ॥ ३९ ॥ यज्ञानं तत्रेति । निरूपि-तल सप्तम्यर्थ । तस्यायोग्यानिति योग्यपदार्थजनकतावच्छेदकतापर्याध्यकरणधर्मवद्घटकजनकत्वेऽन्वय तादशश्च धर्मोऽन्त करणशुद्धिश्रद्धावत्त्वानस्यिलादि । प्रमाणत इत्यादि । तत्प्रमाणतद्भपप्रमेयतत्फलज्ञानाना सर्वेषा तंज्ज्ञानल तद्विषयकलादस्तीति तज्ज्ञानस्य प्रमाणादिविषयकत्वेन विविधल प्रमाणादिविषयकलळक्षणसर्वप्रकारविशिष्टलमस्तीति । सर्वे अकारेणेति । विविधिसिति । शब्दिविरणरूप मृढानिखनेन शब्दतोऽन्वितमपि हि फलतस्तन्नैखनेनान्वितम् । प्रमा णादितस्तत्रायोग्यलस्य प्रमाणादिविषयकत्वविद्याद्यतिक्षिपतायोग्यते पर्यवसानादिति ॥ ३२ ॥ तं विद्याकर्मणीत्यादि । तत्पदार्थ प्रकृतिरूपो धर्मसस्कारसधात । विद्या शास्त्रज ज्ञान । कर्म विहित निषिद्ध च । प्रज्ञा कौकि कार्थज्ञानम् समन्वार-म्भणमुत्पादनम् । अनुक्रपं चेष्टत इति । यादशस्य कारणादेर्यादश कार्यादिक तारशलमनुरूपलामिति ॥ ३३ ॥ अकृतिवदावर्तित्व इति । प्रकृत्यधीनदुर्निवारप्रयत्नादिमत्त्व इत्यर्थ । पुरुषकारविषयाभावादिति । अरुषकार पुरुषप्रयल । विहितेषु प्रमुत्तिविदेषु निवृत्तिश्च तस्य यो विषयस्तस्यामावात् । प्रकृतितस्तिवपरीतप्रवृत्त्या विपरीतानुष्ठानेन त्ततोऽन्यसैवोत्पत्ते । नच यत्र प्रकृतिजा प्रयूत्तिने विपरीता तत्रैव पुरुषभारविषयभाव इति वाच्यम् । तत्र ऋप्तप्रकृतित एव तस्य समवेन पुरुषकारस्यान्यथासिद्धलादिति । विधिनिषेधशास्त्रे अपि खविषयपुरुषप्रयस्रोत्पादनार्थे अनर्थके स्यातामिति भाव ॥ अथ प्रकृतिरिप तत्तत्कार्यक्रप्तदृष्टकारणसामम्यानपेक्षा न किमिप कार्य जनयितुमी । तद्भावे कापि कार्यादर्श-नात् । तथाच विहितयागादिसपत्तिर्निषिद्धकलज्जभक्षणादिपरिहारश्च तत्तहोचरप्रवृत्तेर्निव दष्टकारणात्साध्य दृष्टकार्णे रागद्वेषौ तयोश्व तयाविधकारणे बलवदनिष्ठानुबन्धिलज्ञानाभावसहकृतेष्टसाधनलज्ञानबलवदिष्ठानुबन्धिलज्ञाना-भावसङ्कृतानिष्टसाधनत्वज्ञाने तच लोकप्रसिद्धेष्टानिष्टसाधनभावे यागकलज्जभक्षणादौ न नैसर्गिककारणादिति । तादशज्ञान रूपहृष्टकारणस्य दृष्ट कारणमलौकिकशब्दप्रमाणरूपमेवाश्रयणीयम् । विनाप्रमाण प्रकृतिमात्रातकापि तस्यादर्शनादितीष्टसाध-नलानिष्टसाधनलज्ञानजनने बलबदनिष्टसाधनलज्ञानबलवदिष्टसाधनलज्ञानप्रतिरोधे च विधिनिषेधशास्त्रयोर्व्यापार इति यागादि-प्रवृत्ती कला भक्षणादिनिवृत्ती न तयोरन्यथासिद्धिरिति न वैयर्थ्य तयोरतएव पुरुषकारस्यापि न वैयर्थ्यम् । यत्र यस्य च पुरुषस्य शास्त्रजनितप्रमृत्यादिकारणरागादिसामम्या अखल्पे यागादिनान्तरीयकदु खेऽखल्पे कलज्जमक्षणादिजन्यमुखे च लोकिसिद्धे बलवन्त रागद्वेष च जनियला न प्रकृतिर्विघटियत्री तत्र तस्य प्रकृतेरानुकृष्यस्य हि कल्पनम् । यत्र हि प्रकृतेष-क्तसामश्रीविधटनेन विहित्निषिद्धयोवैंपरीखेन अवृत्तिनिवृत्तिसपादकल तत्रैव पुरुषस्य अकृतिवशवर्तिल बोध्यम् । आपाततो गृहीतशास्त्रस्यापि यस्य अञ्चलाप्रागुक्तसामभीविघटनद्वारा बलवद्विष्टधनव्ययश्रमादिजन्यदु खसाधनताज्ञानायागादावेव देषो बलविष्टैहिकसुखसाधनताज्ञानात्पराज्ञनासभोगादावेव रागो दष्ट तस्यैव शास्त्राभ्यासपरिपाकवत्तदर्थभावनातस्तादशरागद्वेष-कारणोपमर्देन तद्भावो दृष्टो नियमेनान्यथातु नेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामभ्यस्ततया दृढतरशास्त्रार्थसस्कारस्य विपरीतरागद्वेषहेतु-शानप्रतिबन्धकताकल्पनात्तदुभयानुत्पत्तितद्विपरीतरागाद्युत्पत्तिभ्या प्रकृतेरन्यथालमुकीयते वर्मोधर्मसस्काररूपप्रकृतिघट**क**-योरक्तप्रवृत्तिहेलधर्मसस्कारयो प्रक्षय यागादिरागपराङ्गनासभोगादिहेषानुकृलधर्मसस्कारयोरुदय ६खेतदेव प्रकृत्यन्ययालम् । सित चैव शास्त्रवशवर्तित्व न लौकिकसुखदु खसाधनताज्ञानायत्तरागद्वेषवशवर्तित्व भवतीति तथा शास्त्राभ्याससत्सज्ञादौ पुरुषकारवान् यो भवेवयोक्तरागद्वेषवशवर्तिलतो मुच्येत स इस्रेतदिभाष्रायक वीष्सयेखाद्यपरम्यत इस्रन्त सदिभित टीकायाम् । तत्रेन्द्रियाणामिस्यस्य ज्ञानेन्द्रियाणामिस्यर्थ । तेन ज्ञानेन्द्रिय विश्वेष्यानिभधाय कर्मेन्द्रियस्य विशेष्याभिधानाज्ञ संदर्भिवरोधः । वचनादाविति । वचन न वागिन्द्रियजन्योक्तिकियापूर्वमि अवणादिजन्यअवणादिकियाया अन- भिधानादिप तु तद्विषयशब्दादेरेवाभिवान प्रागितीहाप्युक्तिकिया कर्म वक्तव्यशब्दरूपमेव तद्वोव्यम् । आदिपदात्पा-णिपादपायूपस्थानामादानगमनविसर्जनानन्दनिकयाकर्मणा परिश्रह । उपस्थस्य प्रजनन वा व्यापार । अनुकूल इति । प्रकृतिजन्योत्कटरागविषयैहिकसुखसाधन इत्यर्थ । प्रतिकूळ इति । प्रकृतिजन्योत्कटद्वेषविषयैहिकदु य-साधन इत्यर्थ । तेन विहितनिषिद्धयोविंवेचकाना प्रतिकूललविरहेऽपि न क्षति । अय विषय इति । रागद्वेषव-शवर्तिलाभावरूपोऽय विषय सपाय इलार्थ । पुरुषकारशास्त्राभ्या तस्यासपायलमाशङ्कते—कथभिति । उत्तरम् । याहीति । शास्त्रदृष्टिमिति चेत्पाठस्तदा शास्त्रे दृष्टिर्यस्य तमित्यर्थ । शास्त्रदृष्टितमिति पाठेन भाव्यम् ॥ ३४ ॥ श्रेयोमार्गश्चरोनेति । अशयतीति अश । अमेदे तृतीया । तस्य सप्तम्यन्तद्वयार्थेऽन्वय इति ॥ ३५ ॥ स्वय कर्तुमनिच्छन्नपीति । अथेच्छा विना न कान्विदिप प्रवृत्तिर्देष्टेतीदमसगतमेवमुत्तरश्लोकेन कामस्येच्छाविशेषात्मकस्यैव प्रवर्तकत्वमभिहित तद्प्यनिच्छो कर्मा-चरणकारणप्रश्ने तस्यैव च कारणाभिधानमुचितमनिच्छोरिच्छात्मककारण चासभवीत्यसङ्गतमितिचेच । यथा हि राजाज्ञात पूर्व सविषात्रभक्षणे बलवदनिष्ठानुबन्धित्वज्ञानात्कर्तुं खयमनिन्छन्नपि पुरुषो राजाज्ञाया तदकरणे नियतबलवदनिष्टसायनता **ज्ञानात्तत्करणे प्रायिकतद्भावज्ञानात्सिविषात्रभक्षण** कामयमानस्तदाचरित तथा शास्त्रगृहीतबलवदनिष्टसाधनस्त्रज्ञानात्कलज्ञ-भक्षणादिक तत्प्रवृत्तिसमयात्प्राक् सतत कर्तुमनिच्छचिप समयविशेषविपाकाभिमुखादष्टत ऐहिकसुखे बलबदागे जनिते नरकादावपनीते च द्वेषे कलज्जभक्षण कामयमानस्तदाचरतीति कर्तुमनिच्छन्नाचरतीत्यस्य नासङ्गति । शतृप्रत्ययश्चेह वर्त-मानसमीपकालविहितलट्स्थानिक । तथाच पूर्वकालेऽनिच्छासत्त्वेऽपि प्रागुक्तकमेणोक्तेच्छारूपकामस्य सत्त्व न विरुद्यते साक्षादनथंहेतुः बात्कामस्यैव तादशस्य निरासे यत्नो विधेय इत्यर्थतात्पर्यकमुत्तरवचनमपि हि सुसङ्गतिमिति । नतु करोती-सन्वय । एतद्भिधान च पारतइय द्रढियेतु कामोपमदे भवति महुपदिष्टे परमेष्टेऽपि प्रमृतिरिस्त्रज्ञोत्तरवचनस्य तात्पर्यमुख यितु चेति ॥ ३६ ॥ क्रोधोऽप्येष काम एवेति । क्रोधस जिघासात्मकस्येच्छात्वादिति भाव ॥ ३० ॥ अवान्तर-वैधम्येति । सहजलासहजत्वलक्षणेत्यर्थ । दृष्टान्तत्रयाभिधान सङ्गमयितुमानरकस्य कामस्यावस्थात्रय प्रतिपादयति— श्रारीरेत्यादिना । यद्यपि स्थूलावस्थादित्रयमेव दार्धान्तिक तथापि तत्र स्क्ष्मावस्थामप्रतिपाद प्रतिपादियतुमईमिति तत्त्रथममुक्तम् । तथा प्रकारत्रयेणापीति । वैश्रिष्टये तृतीया । स्थूलावस्थादिप्रकारत्रयविशिष्टेनेखर्थ । अभिव्यक्तिरेव स्थील्यम् । तदवस्थाविशिष्टेन कामेनान्त करणसहोद्धतेनावृतेऽप्यन्त करणे प्रकाशत एव विधिनिषेधगोचरयोस्तत्त्व बळव-दिद्यानिष्टसाधनत्वम् । तादशप्रकाशादिकमेव च सात्त्विकस्य तस्य कार्यम् । प्रायोविषयस्यवादिपराद्युविऽध्ययनैकरते ब्रह्म भारिण कतिपयावरयकविषयोपरागेणैव कामस्याभिव्यक्तत्वात्तथा च धूमेनेत्यादिना साम्यम् । ततोऽन्ययनान्निवृत्ते विषयोप-भोगयोग्यावस्थावति तरुणे स्नातके तेषु तेषु विषयेषु चिन्खमानेषु तत्तद्विषयोपरागेणोत्कव्यमुपगतेन कामेनारतेऽन्त करणे तत्तिद्विषयकृतैहिकसुखदु खयो रागद्वेषीत्कव्याद्विहितनिषिद्धयोष्ठक तत्त्व न प्रकाशते ऽन्त करणखरूपं तु यथाकथचित्प्रकाशत इति तादशकार्याभावादादशेखादिद्दष्टान्तेन साम्यम् । तत कृतदारसमहे प्रच्रासुपमुज्यमानविषये तस्मिन्नेहिकोत्कदसुरादु ख-रागमयतासपगते नितान्तमीतकव्यशालिना कामेनावृतान्त करणे परलोकादिसुखदु खभाग्यहमथरूप तत्खरूपमपि कथमपि न प्रकाशते दूरे तुक्तकार्यसपितिरित्युल्बेनेत्यादिदृष्टान्तेन साम्य सूपपाद बोध्यम् । उत्तर लोकस्यज्ञानपदार्थत्वस्य विवेकज्ञान वैद्यनेन विवेकज्ञानस्योक्तत्वेन तस्य दार्धन्तिकत्वपक्षे कामेन तस्यादृतत्व सर्वया कार्यदारावामावमात्रेण धूमारृतस्य वहे सर्वेया प्रकाशामाववत् । द्वितीयपक्षे कथचिद्धत्पन्नस्यापि प्रवातस्थदीपवद्धर्लभावस्थानस्य कथचिद्पि नास्ति कार्यक्षमत्वमिति तद्वोध्यम् । तृतीयपक्षे सस्कारमात्रेणावस्थितस्य तस्य तस्य सर्वथा खरूपानुपलमेन तत् । विवेकज्ञान तु शरीरादिविधिका-तया पारलैकिकभोगक्षमस्यात्मखल्पस्य विज्ञानभैहिकामुन्मिकसुखदु खयोर्यथर्थखल्पज्ञान च कार्य च तस्यामुन्मिकसुख-दु खयोर्बलबद्रागद्वेषादिकमैहिके च तयोर्विपरीत तदिति ॥ ३८ ॥ इन्द्रियादीनामधिष्ठानत्वं खविषयसमर्पकत्वेन बोध्यम । काम सकल्पो विचिकित्सेतीादिश्रसा मनस एवाश्रयत्वप्रतिपादनात् आच्छाद्येति । तिरस्क्रसोतपत्तमनर्हम् । कार्याक्षम वा ऋरवेखर्य इति ॥ ४० ॥ ४९ ॥ तात्पर्यविषयलादिखस्य न विरुद्धतः इतानेनान्वयः । इन्द्रियाणि पराण्याहरि-खन्नेन्द्रियगतपरत्वावधेरन्कत्वादधेभ्य इत्यध्यादार्थमिति शब्दादीन्द्रियार्थसाधकत्वेनेन्द्रियस्य यत्तत परत्व तद्विवक्षया भगवता-र्थेभ्य पराणीन्द्रियाणीर्थेनोक्तमिखनगम्यते । इन्द्रियेभ्य परत्नस्य मनस उक्तेरिन्द्रियाणि पराणीर्खस्येन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था इति श्रुत्युक्तस्थानत्व लभ्यते । श्रुतौ चेन्द्रियाणामधेप्रहृणार्थलेनाथस्य यत्परत्वमापाततस्त्रद्विवक्षया तथोक्तम् । श्रुतेस्तन्नापि मुख्य-तात्पर्ये तादशपरत्वस्यादरणीयतया तद्विरुद्धःवेन भगवदुक्तेभवेदेव विरोवस्तत्तु नास्त्यर्थेभ्य इन्द्रियस्येन्द्रियेभ्यो वार्थस्योक्त-हप परत्वमस्तु न किचिदेतत्तदुभयस्मादिप परतो मनःप्रवृत्तेर्यदातमा परस्तदा तस्य सर्वसातपरत्वमव्याहतमित्यत्र श्रुते। परमतात्पर्येण भगवदुक्तेविरोधासभवात् । नच टी मकृता पूर्व देहमपेक्य पराणीत्युक्तमधुनाऽधेभ्य पराणीन्द्रयाणीत्युच्यत इति विरोध इति वाच्यम् । स्थूलशरीरस्थापीन्द्रियमाखलेगेन्द्रियार्थलात् विरोधामावात् ज्ञातृज्ञानसाधनयोरेव परापरभावस्य

प्राधान्येन प्रतिपादनात्तादशस्यायेषु शरीरस्येव भावात्पूर्वमथेषु शरीरस्य प्रथगिमहितलाचेति समुदायार्थं । उत्तशुतै सांस्य-मतानुसारीलश्रम निरसितु तद्याचेष्टे—बुद्धेरस्मदादीत्यादिनेति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति तृतीयाध्यायगृहार्थदीपिकाविवृति ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ।

कथिताविति । कथ योगमिलेकवचनमुक्तमिल्यत्र तात्पर्यम् । ऐक्यम्पचर्यति । ईद्दगेकलम्भित्रेल योगमिलेक-वचनमुक्तमिति भाव । बळाधानेनेति । सर्वजगत्पालनानुकूलैश्वर्यसाधानेनेखर्थ । तदधीनमुक्तोभययोगाधीनम् । पालियतुमिति । पालनिकयाविशेषणमिदम् । योगेन यद्धलाधान तेन व्यापारेण योगाधीन पालनमिति बोधियतु बल्ल-धानेन तदधीनमित्युक्तम् । पालयितुमुक्तमित्यन्वय । अनेन भवता किमर्थमुक्तमित्याशङ्का निराकृता । पालनार्थतयोक्तयो-गकथनस्योचित्यमाविष्कर्त्तमर्थान्तरसक्तमितवाच्यस्यासम्ब्बन्दस्य सर्वजगत्परिपालक इत्यर्थकरण सस्यतम् । सर्वशक्तिमह्रह्यै-क्यानु संधानस्य निर्विकल्पसाक्षात्काररूपासप्रज्ञाततासुपगतस्य मोक्षफलस्यैव सप्रज्ञातरूपपूर्वावस्थायामखि**लेश्वर्यफ**ल<sup>></sup> प्रसिद्धस्याव्यभिचारिफलतया बलाधायकलमुचितमित्याञ्चेपपूर्वकमाह—कथमनेनेत्यादि । केन प्रकारेणानेन योगैन बलाधानमित्यर्थ । इतीति । आक्षेप इति शेष । विशेषणेनाव्ययमिति विशेषणेन दर्शयतीति—तमित्यादि । प्रक्रार-मिखर्थं । अव्ययनेदमूललमव्ययमोक्षफलल चाव्ययल सुत्युपयोगीति दशितमव्यभिनारिफलल च बलाधानोपयोगितयोक्तम् , न व्यभिचारोऽव्यभिचार । सावननिष्ठ स निरूपकलेनात्यास्तीत्यव्यभिचारि तत्फल यस्येति विप्रहायस्मिन् सत्यवस्य फल तमित्यर्थ । सर्वत्रैव फलस्य कारणाव्यभिचारिलेन तद्भिधानस्य व्यर्थलात्फलाव्यभिचारिलस्य कारणेऽसार्वत्रिकलेन प्रकृ तोपयोगिलेन तस्यैव प्रतिपादनीयलात्क्वेशेनैव व्याख्यानमिति ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ सर्वे हि वाक्य सावधारणमिति तवेत्युक्ती तवेवेति प्रतीयते तचासङ्गतमन्येषामपि जीवाना जन्मनामतीतलादत आह—तव चेत्यपेत्यादि । जीवै-क्याभित्रायेण वेति । तथाच तवेत्युक्त्यैव सर्वप्रतीतेरुपलक्षणाभावेऽपि न क्षतिरिति भाव । सर्वोधनद्वयेनेति । अर्जुनेखनेनावरणशक्ति । परंतपेखनेन शत्रहननतत्प्रवृत्यादे कार्यस्यावगमात्तदनुकूलविक्षेपशक्ति विना तदसभवाद् विक्षेप-शक्तिरर्जुनोपाध्यज्ञानगता दिशतेलर्थ ॥ ५ ॥ तहींति । तत्तस्मादुक्तस्मरणाद्धेतोर्हि निश्चयेन जीवस्त्वमिति जीव एव भविष न तावता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थ । नन्वीश्वरस्य सर्वज्ञस्यैव तथाल न जीवस्याप्रामाणिकलादिति जातिस्मरल ईश्वरत्नमेवेत्यत आह—परजन्मेत्यादि । सार्वात्म्याभिमानेनेति । सर्वतादात्म्यापन्नत्यापनेपाध्यविकासर्वे नेश्वरतादात्म्याभिमा-नेनेत्यर्थ । नमुख्यसिति । सर्वतादात्म्यलक्षणसर्वविषयकलवदनारृतचैतन्यात्मकलमेव मुख्य सार्वस्य । तादश चेश्वरस्यैव परिच्छित्रस्य जीवचैतन्यस्य सर्वानुपादानलेन सर्वतादात्म्यासभवेन तदसभवादिप तु तादृशेश्वरतादात्म्यमाभिमानिक गौणमेव तत्तथाच तदभिमानेनैव लमपि वामदेववत्परजन्मसार्नुल निर्दिशिष न वस्तुतस्तादशोऽसीति भाव । तस्यैवेति । नोपपद्मत एवेल्थं । पृच्छति—कथिमिति । उत्तरयति—यदि तस्येत्यादिना । द्विविध हि शरीर समष्टिरूप व्यष्टिरूप च । व्यष्टिरूपमीशस्य शरीर स्थूलभूतकार्यं सूक्ष्मभूतकार्यं वा चेदस्मदादितुल्य परिच्छिन्नोपाधिकतयैश्वर्यसर्वज्ञलादिरहित स्थूलभूतकार्यस्थूलशरीराभिमानिजाप्रदवस्थजीवकोटावन्तर्भूत स्यात् स्क्ष्मभूतकार्यलिङ्गशरीरमात्राभिमानिस्वप्रावस्थजीवको-टायन्तर्भृत स्यात् । समष्टिरूप यदि स्थूलभूतकार्यं तदिभमानीश्वरो विराडेव स्यात् भूतस्क्षमकार्यलिङ्गशरीरसमष्टिरूप चेच्छ-रीरं तदभिमानीश्वरो हिरण्यगर्भ एव स्यादिति सिद्धमिस्यन्तार्थ । चिदाभासेन वशीकृत्येति । अचेतनाया मायायां खत प्रवृत्यसभवाचेतनानिधिष्ठितस्याचेतनस्य व्यापारायोगादिति चिदात्मन खस्याभासेन प्रतिबिम्बेन प्रवृत्त्यत्कुलचैतन्य-योगेन चेतनलसपादनेन खेच्छयैव ता तत्तत्परिणामानुकूलप्रयृत्तिमतीं विधायेखर्थ । परिणामविशेषैर्मायामोहितजनप्रतीय मानचतुर्भजादिविग्रहविशेषेरित्यर्थ । अमेदे तृतीया । देहचानिवेत्यत्र देहेऽन्वेति । इवकारेण यथा मायाया तादात्म्या-ध्यासो मम न तथोत्पत्तिविनाशादिमत्तत्तिद्वयहे शरीर हि तदेव तस्य यत्र यस्य तादात्म्याध्यास इति न मम वस्ततो देह. सोऽपि त महेहलेन लोकप्रखयगोचरतया देह इवातस्तेनाहमपि देहवानिव यतो न मम तच्छरीर वस्तुतोऽतो न वेनोपा-धिनापि जातो भवाम्यपितु यतस्तेन विग्रहेण देहवानिवातो जात इव तद्विग्रहविशिष्टतयेति स्चितम् । मदिच्छयेव प्रवर्त-मानेति । जीवमोगानुकूळैरदृष्टै समयविशेषोद्घोधितै प्रथममुत्पादितत्तया मदुपाधिमायापरिणामत्या मदीयया जगत्य-ज्ञेयमितीच्छ्येव प्रवर्तमाना जगदात्मना य परिणामस्तदनुकूलपरिणामवती भवतीत्यर्थ । अजरविमत्यादि । खरूपते जीवस्थापि ब्रह्माभिन्नतयाऽजलमव्ययलमस्खेव परंतु तदुपाधेरुत्पादविनाशशालितया तस्य तद्विशिष्टवेषेण जन्मव्ययशा-ळिखमीश्वरस्य तूपाधरिप जन्मरहितल यावद्यवहारकाल न विनाश इति व्यवहारागोचरनाशलेन व्ययरहितल चेखौपाधि-कसापि तदुभयस्याभावादीशस्याजलमञ्चयल तस्य स्वाभाविकधर्मश्रस्यलेऽपि मायापरिणामैश्वर्यस्यपद्मवत्व च तद्रपाधि- कलादुपपद्यत इति भाव । मायाया ईश्वरशरीरत्वे प्रमाणमाह—तथाच श्वतिरित्यादि । आकाशशब्दस्य भूतविशेषे प्रसिद्धतया नोक्तश्रुत्या मायायास्त्रथालसिद्धिरित्यत आह—आकाशोऽत्राच्याकृतमिति । भूतावस्थस्य नामरूपाभ्या व्याकृतलात्कारणावस्थाव्याकृतरूपमायैवात्राकाशपदार्थं इत्यर्थ । सर्वथा तत्राप्रसिद्धरते शब्दस्य तदर्थत्व नोचितमत क्षाकाश्चाब्दस्याव्याकृतार्थता दर्शयति —आकाश पवेत्यादि । नहि कार्यक्पे भूताकाशे जगत ओतप्रोतखसंभव इस्य-व्याकृत एवात्राकाशशब्द प्रयुक्तो दरयत इलाकाशशरीरमिलत्राप्याकाशपदस्याव्याकृतार्थलसमव इति भाव । नन्भय-त्राप्याकाशशब्दस्य दर्शनात्सदेह एवासु कृतोऽनधारणमव्याकृतस्य स्यादिस्यतो युक्तिमाह—आकाशस्तदित्यादि । उक्त-सन्नोक्तयुक्तिरित्यर्थ । यथास्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचेत्यत्राकाशब्देन परब्रह्मैवाभिधीयते । तिल्लद्वात्तस्यैव लिङ्गदर्शनादिति युक्तिसङ्गावादवधारणमिति भाव । मायाया ईश्वरशरीरत्वे भगवद्गीतामाध्यसवादमुपदर्शयति—उक्तचे-त्यादि । 'कार्योपाधिरय जीव कारणोपाधिरीश्वर ' इलादिरपि तत्र प्रमाणमनुसभेयम् । असंभवस्तु सतोऽनुपपत्ते-रिति । द्वितीयाध्यायतृतीयपादस्य नवम सूत्रम् । तदर्थस्तु सतो ब्रह्मण उत्पत्त्यादेरसभवोऽनुपपत्ते । नहातिशयाभावे प्रकृतिविकाराभावस्य सभवो यद्धि सर्वानुस्यूततया सर्वत सामान्य तत्तस्योत्पत्तिकारणवेनाभिमत यरिकचितस्यात्तत्ततो न सामान्य स्यादिति सतस्तद्यावृत्तले तस्यासत्त्वापत्या कारणलासभवात्सन्मात्ररूपले तस्य कार्यकारणयोरिवशेषापत्त्या कार्य-कारणरूपलव्याचातात् । तस्य सद्विशेषले विशेषस्य सामान्योपादानलासमवेन तत्त्वासंभवात् । कुत्रचिद्विश्रामाभावेऽनव-स्थापातान्मूलकारणस्य वाच्यतया तस्यैव सद्भूपत्रहालोपगमादिति । तन्त्रयायादिति । तत्प्रतिपादितयुक्तेरित्यर्थ । नातमा-ऽश्रतेनिंत्यत्वाच ताभ्य इति । द्वितीयाध्यायतृतीयपादस्य सप्तदशस्त्रम् । तदर्थस्तु आत्मा जीव नोत्पवते उत्पत्तिप्र-करणेषु बहुष्विप तदुःत्पत्तेरश्चते ताभ्य श्रुतिभ्य प्रमाणेभ्यखस्य निसत्वेन प्रमितलात् निसस्य चौत्पत्त्यसभवादिति । म्यायादिति । तत्प्रतिपादितयुक्तेरित्यर्थ । यद्यप्यत्र जीवस्य नित्यत्व साधितमिति न प्रकृतोपयोगि तथापि न तस्य जीवस्व तम्ब्रनिखरें तात्पर्यमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाहानेरद्वैतविघातादेश्वेति निखेश्वरानन्यतयैव जीवनिखरें तात्पर्यं वक्तव्य। व्यक्त च तत्तत्र भाष्य इतीश्वरनिखल एव तत्पर्यवसान्नासङ्गतमिति भाव ॥ ६ ॥ ७ ॥ पूर्ववदिति । स्जामीतिवद्याख्येयम् ॥ ८॥ ९॥ १०॥ फलमत उपपत्तेरिति । तृतीयाध्यायद्वितीयपादस्थसूत्रम् । फलमत कर्माराधितादीश्वराद्भवित उपयत्तस्तस्य कमेजनितप्रसादवत फलपूर्वं सत्त्वात् । कमेणश्राञ्चाविनाश्चिनस्तदानीमभावादिति तदर्थ । अत्र वस्नादिह-पकर्मफलप्रदत्वेन 'सवा एष महानज आत्माऽनादो वसुदान' इलादिश्रुतौ श्रुतलाचेश्वर कर्मफलदोऽभ्युपेयते । अन्नमा-समन्ताइदातीत्यन्नाद । अत्रच 'धर्मं जैमिनिरतएवे'तिस्त्रेण पूर्वपक्षोऽस्ति विहित । तथाहि अतएव 'दर्शपूर्णमासाभ्यां र्ख्याकामो यजेते'लादिश्रतावीश्वरनिरपेक्षस्य कर्मणो दर्शपूर्णमासादे फलसाधनत्वेन श्रुतलादुपपत्तेश्चेव धर्ममेव फलदातारं जैमिनिर्मन्यते नेश्वरम् । श्रुतस्य स्वर्गसाधनसस्याग्रुनिनाशिन कर्मणोऽन्यथानुपपत्त्या निहितस्य प्रतिषिद्धस्य च तस्यापूर्व धर्माभिधमधर्माभिध च व्यापारं फलपूर्वकालपर्यन्तस्थायिन श्रुतिप्रामाण्यादेवाभ्युपेख कर्मण फलदत्वोपपादनसभवात् ईश्वरस्याविचित्रसा कारणत्वे विचित्रकार्यानुपपत्तेरनुष्ठानवैयर्थ्याद्वैषम्यनैर्घृण्यापत्तेश्च न सकारणमिति । अस्य चोत्तरम् 'पूर्वतु बादरायणो हेतुव्यपदेशा'दिति सूत्रेणास्ति कृतम् । तथाहि हर्षभयशोकतदपनोदकार्यकाना सिद्धार्थकपदघटिताना पुत्रस्ते जातो भुजज्ञोऽय मृता ते दारा रज्जुरिय न सर्प इत्यादिवाक्याना श्रवणसमनन्तरमुत्पन्नस्य हर्षादेकिङ्ग यन्मुखप्रसादमुखमालि-न्यादिक तद्वत् पुरुषसविधवर्तिना व्युत्पन्नेनापि पूर्वगृहीतहर्षादिहेतुपुत्रजनमाद्यथेन पुरुषेणोक्तिक्षेत्रैरनुमितेषु हर्षादिषु वाक्यार्थ-ज्ञानान्याहेतुकत्वेन निश्चितेषु कार्यत्वेनोक्तवाक्यार्थज्ञानहेतुकत्वेऽनुसिते गृहीते च हर्षादिहेलुर्यावगतिसाधनले निरुक्तवाक्येषु तदानीमुपस्थापकविशेषसान्निध्योपस्थितपूर्वगृहीतपुत्रजनमाद्यर्थावगतिसाधनलरूपविशेषात्मना पर्यवसिते पुत्रादितत्तत्पदाना कार्यानन्वितपुत्रादिसिद्धार्थंकतावापोद्वापादिभिर्निणीयत इति सिद्धे सिद्धार्थसबन्धे पदाना प्रामाण्ये चाहेयोपादेयप्रयोजन-वद्भतापूर्वीर्थकानामपि वाक्याना खार्थेऽर्थवादवाक्याना चावरयापेक्षितवाक्यान्तरार्थसबन्धकानामन्यार्थलेनासभवत्खार्थ-पर्यवसानाना साध्यायविधिगृहीतार्थनलादिलोमेन विध्यर्थसमन्वितसार्थतात्पर्यकाणामपि सुत्यादिविध्यर्थसमन्वितार्थप्रति-पादनद्वारभूते खार्थ बाधिते लक्षितगुणादिद्वारेण खुलायर्थकलमबाधिते च लौकिकप्रमाणे खार्थे सभवति खार्थेऽन्यार्थताया अन्याय्यतया खार्थद्वारेणैवेति द्वारभूता खार्थप्रतीतिरबाधिता गृहीतार्थगोचरान्यार्थतात्पर्यकवाक्यादपि जायमाना प्रभैव भवति भवति च तद्रोचरीभूतोऽर्थ सिद्धो विशिष्टार्थतात्पर्यकवाक्यप्रतीतविशेषणवदिति प्रसाध्यमानान्तरागोचरागृहीतबाधार्थकमन्त्रा-र्थंवादाद्यवान्तरप्रतीतिविषयतया परमेश्वरानन्येन्द्रादिदेवताविम्रह्चैतन्यह्विरुपभोगतृप्तीशनाप्रसादकोपफळदातृखाद्यर्थजात च प्रामाणिक प्रसाधितमैश्वर्यविशेषयोगायज्ञस्थानेष्वनेकेषूपस्थानमनुपस्थितस्यापि वा खस्थानस्थितस्यैव सर्वज्ञस्याह्यानज्ञानस्वोद्देश्य-कस्यागज्ञानतत्फलसिश्चानप्रहणादिफलसपादन तत्रादर्शनादिक चोपपादितम् । प्रयोगापेक्षितदव्यस्वर्गादिज्ञानानामिव ज्ञानस्व-भावादयसत्त्वप्रवणाना कारणान्तरानुपस्थित्या मन्त्रार्थवादवाक्यशेषजलेनाभ्युपेयाना यागापेक्षितदेवताखरूपज्ञानानामपि बाधामावारस्वविषयसत्त्वसाधकतया यस्मै देवतायै इविर्ण्हीत स्यात्ता ध्यायेद्वषट्करिष्यन्नित्यनेन यागपूर्वं कर्तव्यतया प्राप्तस्य भ्यानस्य बखुगोचरले सभवति समारोपमात्ररूपताकल्पनस्यान्याय्यलादर्थवादादिगृहीतदेवदत्तस्वरूपालम्बनलस्योचितलात्

करणतया ज्ञातस्य मन्त्रस्य तद्विषयलानौचित्येन च मन्त्राभिन्नता च निराकृता । देवताया मन्त्रात्मलेऽर्थवादादिगृहीतवित्रह-षदिन्द्राद्यर्थकतात्यागशब्दखरूपरूपपरार्थसस्वीकारप्रसङ्ग इन्द्रादिपदेषु योगेषु च देवपूजात्सस्य देवप्रसादानुकृत्व्यापारतः लक्षणस्याचेतनमन्त्रात्मकदेवतोद्देरयकले तस्या प्रसादासभवेनानुपपत्तिश्च प्रदक्षिता । तेषामिनदादीना स्थानविशेषाभिमानिना देवभावे स्थिते कर्मानधिकारिणामिन्द्र।द्वाद्देश्यकयागकर्तृत्वाभावादैन्द्रपदप्रापककर्मकर्तृत्वावस्थाया तद्भिमानिव्यक्त्यन्तरोहेशेन यागकर्तृलस्य 'इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु'रिति श्रुत्या प्रतिपन्नेन्द्रादिदेवभावमीश्वर तत्तदात्मना विध्यनुरोधेनाभिध्याय तदुदेशेन वेन्द्रादिकर्तृकयागस्य वोपपादनेन देवताविष्रहस्त्रीकार इन्द्राद्युहेशेनेन्द्रादिकर्तृकयागस्यासभवाशङ्का च निराकृता । स्थिरीकृते चैव देवताविप्रहचैतन्यादौ पूर्वेखिखादिस्त्रेण वर्माराधितायाश्चेतनदेवताया फलप्रदल व्यवस्थापितम् । 'एष ह्यव साधुकर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषती'त्यादिश्रत्या कमेहेतुत्वेन फलहेतुत्वेन चेश्वरत्य व्यपदेशात्कर्माराधितादीश्वरा-रप्रसादद्वारा फल बादरायणो मन्यत इति हि सूत्रार्थ । अथ कर्मणोऽपूर्वप्रति कारणले खजनकक्वतिमत्त्वादिपरम्परासवन्ध एवावच्छेदकलेनाश्रयणीय प्रसाद प्रति हेतुले चोद्देरयलादिक कारयितृलविशेषादिक वा कारयतीति श्रुतिनिर्देशसिङ सब-म्धत्वेनोपेयमिति गौरवविरहेऽपि फल प्रखपूर्वस्य कारणले तदवच्छेदक सबन्ध समवाय स्यात्, देवतासमवेतस्य प्रसा-दस्य हेताले च परम्परासबन्ध एव तथाभ्यपेय इति यागादिकर्मव्यापारतयाऽदृष्टमेव कल्पनीय न देवताप्रसाद इति चेन्न । अदृष्ट हि साधनतया किंपतमप्यचेतनमेव कल्प्यते तस्य चैतन्याभ्युपगमस्यापसिद्धान्तकवितलाद्नन्तचैतन्यकल्पनागौर-वपराहतत्वाच । तचाचेतन चेतनानधिष्ठित सन्न साधनभावसुपगन्तुमहिति । चेतनाधिष्ठितस्य कुठारादेश्छेदनादिहेतुत्वमन्यथा तदभाव इत्यस्य सहस्रशो रष्टलात्पवनविद्यदादीना खसचारादिहेतुले चेतनाधिष्ठितलव्यभिचारस्य तेषा पक्षसमलेनादोष-लात् । दृष्टिवरुद्ध च न किमपि कल्पयितुमर्हमतिप्रसङ्गात् । नच जीवस्य तद्धिष्ठातृलसभव । तत्स्वरूपतत्प्रकारायज्ञलात्ता-दशस्यैव चाधिष्ठातृत्वस्य दष्टलात् । तसादीश्वरस्य तद्धिष्ठातृत्व वाच्यम् । तद्धिष्ठातृत्व हि न तदसबद्धस्येतीश्वरेणादष्टस्य परंपरासबन्धोऽभ्युपेय । सचानुकूलप्रयक्षेच्छादिमदीश्वरसयुक्तात्मसमवायादिरेव तव स्थात्तद्वर मम मतेन स्वाश्रयेश्वरतादा-त्म्येन कर्मकर्तृनिष्ठेन प्रसादस्यैनादृष्टमप्रकल्प्यफलहेतुल कल्पयितु युक्तम् । प्रसादाधिष्ठातृल हि तेन समवायादिसाक्षात्सं-बन्धेन सबद्धस्यैव चेतनानिधिष्ठितस्यादृष्टस्य दृष्टविरुद्धसाधनलकल्पनापेक्षया श्रुतितन्मूलकपुराणेतिहासतन्मूलकलोकप्रसिद्धि-गोचरस्य देवताप्रसादस्य जातेर्व्यक्तयतिरिक्तेषु खरूपसबन्धवत्साक्षादेव खरूपादिसबन्धस्य कल्पनमुचितम् । य प्रति कोप-स्तेन सह कोपस्येव य प्रति प्रसादस्तेन सह प्रसादस्याप्यश्चमकारिणे कुप्यति प्रसीदित शुमकारिण प्रतीति प्रस्ययसिद्धस्य खुखामिभावादिवत्साक्षात्सवन्धस्य विषयलाद्यात्मकस्याथवा नाप्रसिद्धलम् । देवताप्रसादस्य व्यापारत्व हि सुश्चिष्ट भवति लोकदृष्टेन । तथाहि लैकिक ईश्वरो राजा प्रणिपतनाङ्गलिकरणसुखनुकूलाचरणादिभिराराधित प्रसन्न स्नानुरूपमीप्सितफल-माराधकाय प्रयच्छति विपरीताचरणे कुपितोऽनिष्ट च । तथैव परमेश्वरोऽपि देवपूजात्मकेन यागेनाराधित प्रसन्न सन् कामित फल प्रयच्छति प्रतिषिद्धेन कर्मणा क्रपितोऽनिष्ट चेति । एव प्रसादस्य व्यापारत्वे तद्धेतृतया लोकेऽपि क्रम स्तोत्रादिक यागेऽप्यज्ञष्ठित नात्यन्तादृष्टव्यापारक भवति देवतातत्त्रसाद।यभावपक्षे तु तादृशमेव । एवमन्येषामपि होत्रादिव्यापाराणा तथात्व बोध्यम् । नवैवविधा अपि सन्ति यागे व्यापारा ये लोके प्रसादहेतवो न दृष्टा इति वाच्यम् । दृष्टा हि लोके लोकि-केश्वरस्य प्राकृतजनविलक्षणप्रसादकोपानुबन्धिनो लोकव्यापारा किमु तदा वक्तव्य परमेश्वरस्य लोकविलक्षणप्रसादहेतुले व्यापाराणाम् । यथैवाङ्गापूर्वाणि स्वीक्रियन्ते तथैवावान्तरप्रसादा परमप्रसादहेतवोऽङ्गेभ्य इति नाङ्गानुष्ठानवैफल्यम् । दष्ट चैव लोकेऽप्यात्मप्रियपुत्रदारामात्याराधनोपजाताल्पप्रसादकमेण क्रियाविशेषेण महाप्रसाद प्रभूणाम् । यथा च लौकिक ईश्व-रोऽनुगृह्णन् साधुकारिणो निगृह्णन् पापाचारिणो रक्तो द्विष्टो वा न भवत्येव परमेश्वरोऽपि कर्मापेक्षस्यैव परमेश्वरस्य प्रसादा-दिद्वारा फलहेतुलाभ्युपगमान्न कर्मानुष्ठानवैफल्यवैषम्यनैर्घृण्यसृष्ठिवैचित्र्याभावादिदोषाणामस्त्यवसर प्रासादश्व मायान्तः-करणादेर्वृत्तिविशेषो रतिहासशोकादिस्थायिभाववत्स्थायी च भवति । नास्त्यस्माक हि चतुर्विशतिगुणायभ्युपगमनिगङ-बन्धनम् । यत्स्वर्गीदिफल प्रतीश्वरस्य साधनत्व न तदागमसिद्धविश्वहेतुस्वादितिरच्यत इस्रतोऽपि लाधनमत्र बोध्यमिति सिद्ध परमेश्वरस्य फलप्रदलमिति ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ अस्मिन्युग इति । दैवयुगाभिप्रायेण अन्यथा विद्यमानद्वापरे ययातिप्रसृतेरभावादसङ्गतिरेव स्थात् ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ धर्म्येध्यासेनात्मन्यारोपित इति । कर्मणा कायिकवाचिकमानसिकानां यो धर्मी देहेन्द्रियान्त करणरूपखेन सह योऽह गौर काण खडा सुखी दु खीखादि-तादात्म्यारोपस्तदेतुको य आत्मनि द्यरीरादिकर्मणामारोपस्तद्विषय इसर्थ । सतिसप्तमीयम् । कर्माभाविमिति । कर्मारो-पधर्मिण्यात्मनीति शेष । लिडर्थस्याविविश्वतलादाह—पश्यतीति । सत्यापारेष्विति । सत्सु तेष्विति शेष । व्यापा रोपरम इति । सतिसप्तमीयम् । व्यापारमिति । आरोपधर्मिषु देहेन्द्रियादिष्विति शेष । कर्मविकर्मणोस्तरकः मिति । आत्मा कूटस्थचैतन्यरूप सदैव कर्मरहित शरीरेन्द्रियान्त,करणादिकमेव सदा कर्मवदिति कर्मणकालमित्यर्थः । अकर्मणस्तत्विमिति । शरीरादिक सततपरिणामसभावित्रगुणमयमायापरिणामसात्वततमेव कर्मवन्न सणमपि निक्यी-पारम् । परमात्मैव च कमैरहित इसकर्मणसालमिल्यं । जङ इति । विषयसप्तमीयम् । तथा द्रवस्तुनीलामि दृष्टदृश्योः स॰ गी॰ ११०

संबन्धा जुपपत्ति । अयमाशय — न वृत्तिरेव ज्ञान । तथा सति ज्ञान प्रत्यक्ष प्रति विषयेन्द्रियसनिकर्षादेविषयस्य च हेत् बमस्यावस्यक तच ग्रहणासभवेनाप्रामाणिक स्यात् । तचा वयव्यतिरेकग्रहे सति हि ग्राह्म । ज्ञानात्पूर्वकाले विषये अमाणानवतारेण तस्यैवाप्रामाणिकलापत्त्या कस्मिन्नन्वयव्यतिरेकौ कार्यस्य हि प्राह्यो स्यातामिति प्रसक्षपूर्वकाले सत्त्या तद्भहा-यात्मखरूपमपि विषयप्राहरु ज्ञानरूपमुपेयम् । तचाज्ञाततया प्रमाणानपेक्षमपि तच्छक्कोति गृहीतुम् । तेनाज्ञातेऽप्यनेन तुज्ज्ञातमस्लेवेलापि न वाच्यम् । उत्परयनन्तर प्रथमप्रलक्षपूर्वक्षणे केनापि पुरुषेण तस्य ज्ञातलाभावात् । नच तदानी-मज्ञातत्वेऽपि प्रसक्षेणेव पूर्वकालसत्त्रया तस्योत्तरकालमनुमितलसमवानासत्व यदाकदाचिदपि ज्ञातस्य तलासमवादन्यथा खापकाले सर्वस्यासत्त्वापातात् । निहं सनिकर्षविषयादेहेंतुतया ज्ञातस्य कारणत्व येन पूर्वकाल आवश्यक ज्ञान भवेदपित खरूपत् एव हेतुलामिति वाच्यम् । कार्येण खाव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तितयैव कारणमनुमेय । नचोत्पत्तिक्षणे किमपि सनिकृष्ट येन तद्व्यवहितोत्तरक्षणोत्पन्नेन कार्येण तत्कालसत्त्वयाऽनुमीयेतेति । तदानीमप्रमितसत्त्वस्यासत्त्व उत्तरकालेऽप्यसत्त्वापातात् । नच सर्वेज्ञेश्वरेण तदानीमप्यस्येव गृहीतमिति वाच्यम् । तत्रैव मानाभावादन्यथेश्वरगृहीतत्वेन चराज्ञादिकमपि सत्समाव्येत । लोकेन गृहीतसत्त्वस्येव सर्वेह्नेश्वरगृहीतत्वे मानलस्यात एव वाच्यलात् । नच सामम्योत्पत्तिक्षणे प्रहणमिति वाच्यम् । तस्या क्रार्येणैव तदानीं गृहीतेन प्राह्मतयाऽगृहीतायाश्वालिङ्गतयान्योग्याश्रयात् । यदाकदाचिद्गहीतेन कार्येण यदाकदाचित्सत्तया सिद्धिनींत्पत्तिक्षणसत्त्रया कार्यस्य हानुमापिका । नह्येतावत्कालव्याप्तानेककार्यकारणपरम्परालब्धोत्पत्तिकाखिलकार्यकारणपरम्प-राया सर्वं खस्वोत्पत्तिकाले प्रमितमेवेति कथचिदपि वक्त शक्य । तथाच यस्यकस्यचिद्प्यप्रमितत्वे तस्यासत्त्वे सर्वकार्याणाम-सत्त्वापत्त्या बहुतरानुपपत्तिरापतेदिति । तस्माद्ज्ञाततया सर्वस्य वस्तुन स्वसत्ताकाले सर्वदैव प्राहकमनविच्छन्नभूममियः ळातिशायिस्फरणैकरसम्पेय ज्ञानं वृत्तिभिन्नम् । किच वृत्ति प्रदीपस्य प्रदीपान्तरानपेक्षलवद्दत्त्यन्तरानपेक्षतामात्रेण खप्र-काशोच्यते न वस्त्रत खप्रकाशा प्रदीपवदेव तस्यापि स्वभिन्नज्ञानापेक्षलात् । जडपरिणामत्वेन जडतया चेतनापेक्षाया आवश्यकलादिति स्वयमप्रकाशमानया परप्रकाशस्याशक्यतया कूटस्थनित्यस्वप्रकाशचैतन्य ज्ञानमुपेयम् । एकेन ज्ञानेन जानामीत्यनुगताकारप्रतीत्युपपत्तौ जात्यालम्बनक्केशेनानुगमोपपादनेऽप्यनेकविषयत्वकल्पनागौरवस्याप्रामाणिकस्य दुर्वारतापत्तेरेकमङ्गीकरणीयमेव स्वप्रकाशचैतन्यम् । किच सुषुप्तिकालीनाज्ञानानुभवानुरोधेन ज्ञातैकसत्सुखद् खादिप्रकाशानु-रोधेन च स्वीकरणीयमेव वृत्तिभिन्न ज्ञानम् । सुषुप्तौ वृत्त्यसभवात् सुखादाविप वृत्त्युपगमेऽनन्त्रभविकक्षणमात्राज्ञातसत्त्वप्र-सङ्गन वृत्तेरनभ्यपगमात्मत्त्वप्रधानान्त करणपरिणामत्वस्य वृत्तिसुखयोरविशिष्ठत्वेन स्वप्रकारो वृत्त्यनपेक्षतायास्त्रत्यत्वात् व्यव-स्थिते चैव कूटस्थनिसे परमात्मखरूपे सकलबाधावसानतयाऽबाधिते सकलविषयावभासके ज्ञानेऽज्ञानसाधकत्वेनाज्ञानावि-रोधिन्यज्ञाननिवृत्तये वृत्त्यपेक्षायामि स्थिताया ज्ञानेन सह ज्ञेयस्य सबन्धो न ज्ञेयमिश्यात्व विना समवतीति ज्ञेयस्य विश्वस्य यदि मिथ्यात्व न स्याज्ज्ञेयत्व न स्यात् तस्य ज्ञानसबन्धरूपत्वादिति मिथ्यात्वानुमानेऽस्त्यनुकूलतकोऽभिमतो वेदानितनाम् । तत्र ज्ञानवज्हेयस्यापि परमार्थसद्रूपत्वे सबन्धस्तेन सह न सभवति । तथाहि प्रत्यक्षस्थळे ज्ञानेन ज्ञेयस्य कालविप्रकर्षाभा-वनियमेऽपि विषयस्य बाह्यस्यान्तरेण ज्ञानेन परमते देशविप्रकर्षनियमात् । सबन्धदेशकालविप्रकर्षामावयोश्व समव्याप्तत्वस्य सर्वसप्रतिपन्नसयोगसमवायादिसबन्धस्थले गृहीतत्वात् देशकालविप्रकर्षामावो ह्यव्यवहितदेशकालत्वम् तस्य प्रतियोग्य-भावादीना तात्त्विकसबन्धस्यासिद्धतया तत्र व्यभिचारनिर्णयस्यासभवात् व्यभिचारसशयस्य तत्तर्कस्थलेऽविरोधित्वात् सबन्ध प्रति देशकालविप्रकर्षाभावस्य प्रयोजकत्वे देशकालाविप्रकर्षे सबन्धनियमस्तदभावे हिमवद्विन्ध्यादौ सबन्धाभाव इस्यन्वय-व्यतिरेकेण निर्णिते प्रयोजकाभावे प्रयोज्यानुपपत्तेस्तर्कस्य विद्यमानत्वात् । घटीयरूपरसयोर्देशकालविप्रकर्षाभावेऽपि न सबन्ध इति कथ तस्य प्रयोजकत्वमित्यस्यापि वक्तुमशक्यत्वादुभयोरपि घटात्मकत्वेन सबद्धत्वात् । अयमस्य देश इति व्यवहार-गोचरो देशोऽपि नहि दुर्निरूप्य । यस्य यद्देशत्व त्वादशामभिमत तस्यैव देशतयोपादानात् व्यात्यादे सर्वस्य व्यावहारिकत्वात् परमार्थतो दुर्निक्प्यत्वस्य मायिकाना व्याप्त्यादीनामुक्ताना देशकाळादिघटिताना भूषणत्वात् । यत्रयत्र सबन्धस्तत्र देशकाळ-विप्रकर्षामाव इति सबन्धस्य व्याप्यतया देशकालविप्रकर्षामावस्य व्यापकतया भवति निर्णयः। सति चैव ययोर्विप्रकर्षी न तयो सबन्ध इति व्याप्ते सबन्धव्यापकदेशकालाविप्रकर्षस्याभावेन ज्ञानज्ञेययो सबन्धाभाव एव परं सिख्यति । सा चानुसि-तिस्तात्त्विकत्वेनैव सबन्धामाव गोचरयति । व्यावहारिकसवन्धस्य विषयस्यातात्त्विकत्वोपगमेन साधियध्यमाणत्वात् । नचैव यस्य देशकालविप्रकर्षामावस्तस्य सिद्धन् सयोगादि सवन्धस्तात्त्विक सिद्धेत् । सयोगवत्सवन्धत्वेन समवायस्यापि युत-सिद्धाश्रयत्व सिद्धोदिति वाच्यम् । देशकालविप्रकर्षामावस्य हि सबन्धत्वेनैव सबन्धव्याप्तता न तात्त्विकसबन्धत्वेन सन्म-वेऽप्रसिद्धे । परमते वैयर्थ्यादव्यावर्तकत्वादिति सबन्धमात्र देशकालविप्रकर्षाभावात्सिम्मति । यदि बाधक न स्यातस्यादेव सयोगादिस्तात्त्विकोऽस्तिहि सदसस्यामनिर्वचनीयत्वदृश्यत्वादेरद्वैतश्चतेश्च बाधकस्यैव सत्त्वम् । युतसिद्धयोरिप हिमवद्विन्ध्ययो । सबन्धादर्शनात् सबन्धप्रति तस्याप्रयोजकत्वेनं तदमावे सबन्धानुपपत्त्यमावात् । समवाये युतसिद्धसबन्धत्वासंभवाच । नच यथा सयोगबाधाद्वणिकयादिविशिष्टबुद्धे समवाय सिद्धाति तथैव घटो नास्ति घट जानामीच्छामीत्सादिविशिष्ट बुद्धेः प्रतियोगित्त्वविषयत्वादिसवन्य प्रतियोगिविषयादे. संयोगसमनायादिबाधात्तदतिरिक्त सेत्स्यतीतिवाच्यम् । विम-

तोक्ता प्रतियोग्यभावविषयज्ञानादिविषयिणी बुद्धिविशेषणविशेष्यसवन्धविषया विशिष्टबुद्धिलात् दण्डी पुरुषो नीलो घट इत्यादिविशिष्टबुद्धिवदिखनुमानेन सबन्धलेनैव विषयिलादिसिद्धेस्तात्त्विकसबन्धलेन तदसिद्धेर्मिथ्याभूतस्य ज्ञानज्ञेयाज्ञानाञ्जय-प्रतियोग्यभावादीना विषयलप्रतियोगिलादिसबन्धस्यास्माभिप्यज्ञीकारात् न वय हि तेषा सबन्ध एव नास्तीति ब्र्म कितु मिथ्याभूत देशकालविप्रकर्षाभावरूपव्यापकस्याभावेन विषयज्ञानादे सबन्धाभावस्य सिद्धेर्मिथ्याभृतसबन्धस्यैव तद-विरोधिलात् । उक्ताभावस्य नेह नानेत्यादिश्रत्यनुकूलसत्तर्भोक्तप्रमाणसिद्धलेनाप्रातिभासिकतया तात्त्विकसवन्धस्य तद-विरोधिलासभवात् । यदा हि विश्वस्य विषयस्य ज्ञानेऽध्यस्तल न तात्त्विकल तदाधिष्ठानेन ज्ञानेन विषयस्य देशकालविप्र-कर्षाभावात्सवन्धाभावस्यासिद्धतयोक्तानुमानेन सिद्धन् सबन्धो ज्ञानधर्मिकस्य सन्घट इत्याद्यारोपस्य विषयीभूतो यो घटस्य सता ज्ञानेन तादातम्यलक्षण सबन्धस्तदात्मक एव सिज्यति लाघवात् तस्यावश्यकतया तेनैव घट जानामीत्यादिविज्ञिष्ट-प्रत्ययव्यवहाराद्यपपत्तौ तदतिरिक्तस्य प्रतियोगिलादिकल्पस्य विषयलस्य सबन्धतया कल्पने गौरवात् एवच घटादीना सति ज्ञाने व्यापके कल्पितले ज्ञानेन सह देशकालविप्रकर्षाभावात् भूतलादिना सयोगवत् ज्ञानेन सबन्धो भवत्युपपन्नो व्यापका-भावाभावेन तात्त्विकलेन सबन्धस्याभावस्याप्राप्ते सयोगादीनामिव दश्यलादिहेतुभिर्दश्यस्य सबन्धानुपपत्तितर्कसहकृतैस्त-स्यापि मिथ्यालसिद्धा न तात्त्विकलम् । सयोगादित प्रतियोगिलादीना लय विशेष । सयोगादेदेशकालविप्रकर्षाभावेन तदभावासत्त्वात् । यावद्यवहारं शास्त्रदशामि तात्त्विकसबन्धलेन नाभावग्रहण प्रतियोगिलादीना तु देशकालविप्रकर्षात् व्यव-हारकाल एव तालिकस्वन्धत्वेनाभावप्रहणमिति सयोगविषयलादिक घटादिव्यावहारिककल्पम् । विषयलस्याध्यासिकत्वेऽपि तदध्यासस्य हि मूलाज्ञानमात्रजन्यतया तस्य व्यावहारिकलमेव । प्रतियोगिलादीना तु सर्वजनव्यवहारगोचराणामपि चन्द्र-वितस्तिपरिमाणदेहात्मैक्यादितुल्यलम् । अविद्यातिरिक्तदूरलसस्कारविशेषादिदोषविशेषजन्यारोपगोचरत्वेन व्यवहारकालेऽपि शास्त्रतस्तद्भावनिश्वयेऽप्यनुवर्तमानलादित्यपपन्ना विश्वस्य तात्त्विकत्वे दग्दर्यसबन्धानुपपत्ति । यत्तु विषयलस्य विषयिलस्य वातिरिक्तस्य प्रतियोगित्वादिकलपस्य सबन्धत्व न सभवति विषयत्वस्य विषयमात्रनिष्ठत्वात् विषयित्वस्य च ज्ञानमात्र-गतलात् सबन्धस्य सबन्धिद्वयनिष्ठलनियमादिति । तन्न । एकसबन्धेन सबन्धिद्वयनिष्ठलनियमे मानाभावात् । विषय-लस्य खरूपेण विषयेण निरूपकतया च ज्ञानेन सबद्धस्य सबन्धत्वोपगमे क्षत्यभावात् । अत्र विषयत्वस्य यत्ससर्गत्व तर्तिक सबन्धिद्वयातिरिक्तस्य तद्दनतिरिक्तस्य वा । अतिरिक्तस्य चेदवश्य सबन्धिभ्या संबद्धस्यैव सबन्धत्व वाच्यमन्यधातिप्रस ज्ञात् । सबन्धस्याप्यसबद्धस्य तथात्वेऽतिप्रसङ्गात् सबन्धो वाच्य इत्यनवस्था स्थात् । अनितिरिक्तस्य तथात्वे सबन्धान्तरान-पेक्षतयाऽनवस्थाविरहेऽपि ज्ञानात्मकता वा स्यात् विषयात्मकता वा स्यात्। नाद्य । इद रजतिमद रङ्गमिति समूहालम्बन-प्रमाया अपि भ्रमलापातात् रजतरङ्गनिष्ठविशेष्यलयोरुभयोरेकज्ञानात्मकत्वेनैकतया रङ्गलरजतलप्रकारतानिरूपितलात् एव पर्वतो विह्नमान् महानस धूमविदित्युभयाकारसमृहालम्बनज्ञानस्य महानस वन्ह्यभाववत् पर्वतो धूमाभाववानिति बुद्धो प्रतिबन्धकलापत्तिरेकज्ञानानतिरिक्तविशेष्यलयोरेकतया प्रकारताद्वयनिरूपितलात् विषयस्वरूपत्वे पर्वतलद्रव्यलविहलादा-विच्छित्रविषयत्वादीनामेकलापत्त्या विद्वमान् पर्वत इति बुद्धेईत्याभाववान् पर्वतो वन्ह्यभाववत् द्रव्यमिति बुद्धिप्रतिबन्धक-लापसे विषयतावच्छेदकरूपत्वे च सयोगसमवायावच्छित्रविद्धावच्छित्रप्रकारत्वयोरेकलापस्या सयोगेन विद्वर्गासी बुद्धौ समवायेन विक्रमानित्यस्य प्रतिबन्धकलापत्ते । पर्वतलाविन्छन्नप्रकारलविशेष्यलयो विक्रत्वाविन्छन्नप्रकारत्व विशेष्यत्वयोरप्येकत्वापत्त्या पर्वते विहर्नास्तीति बुद्धिप्रति पर्वतवान् विहरिखस्यापि प्रतिबन्धकत्वापत्ते । एतेन प्रका-शस्य सतस्तदीयतामात्रनिबन्धन स्वरूपसबन्धविशेषो विषयत्वमित्युदयनाचार्योक्तमप्यपास्तम् । ज्ञानविषयस्वरूपत्वस्य निराकृतत्वाद्न्यखरूपत्वस्य सर्वथैवासभावितत्वात् । अथातिरिक्तमेव विषयत्व तच खरूपसवन्धेन विषयेण सबद्ध विषयज्ञानयो ससर्ग सहपस्य सबन्धान्तरेण सबद्धत्वानपेक्षत्वात् अम्यसहपस्य खस्रहपत्वासमवेनातिप्रसङ्गविरहा-दिखनवस्थाया नास्त्यवकाश इति चेच । विषयत्वस्वरूप यदिहि ससर्ग स्यात्पट इति ज्ञानविषयत्वस्य घटादिव पटादप्यति-रिक्तस्य पटेनेव घटेनापि स्तरूपेण कुतो न सबद्धता स्यात् । स्तरूपस्यानपायात् । स्त न स्त्रीयमित्यवाधितप्रस्ययेन खस्य खसबद्धत्थासभवात् । यदि विषयस्वरूपमेव विषयत्वस्य संसर्ग उच्यते तदिप नातिरिक्तस्य विषयत्वस्योक्तज्ञानीयस्य यथा घटोऽनात्मा 'तथैव पटोऽपि सबन्धान्तरेणासबन्धी च यथा पटस्य खरूप विद्यते तथा घटस्यापीति पट एव खरूपेण तत्सबन्धी न घट इत्यस्य दुर्वचत्वात्। नच यज्ज्ञान यद्विषयक यद्विषयत्वस्य तत्स्वरूपमेव सबन्ध इत्यपि वक्तु शक्यम्। पट इति ज्ञाननिषयतवस्य घटेनासंबन्धनिश्चय उक्तज्ञानस्य घटानिषयकत्वनिश्चयो घटाविषयकत्वनिश्चय उक्तज्ञानविषयत्वस्य घटेनासबन्धनिश्चय इत्यन्योन्याश्रयापते । नापि पट इत्याकारकज्ञानविषयत्वस्य पटस्वरूपमेव ससर्ग इत्यपि सभवति । साकारवादातिरिक्तप्रश्नी पटविषयकत्वातिरिक्तस्य पटाकारत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् तस्य निराकृतत्वात् । स्व न स्तीयमित्य-बाधितप्रस्थयाद्यथा स्वस्य न स्वप्रतियोगिकत्व तथा स्वानुयोगिकत्वमपि नेति विषये विषयत्वस्य विषयस्वरूपस्यापि सबन्धत्वा समवाच । तसाद्व ट जानामीति विश्विष्टज्ञानप्रत्ययगोचर सबन्ध आध्यासिकतादात्म्यमेव व्यवतिष्ठते । तस्याविद्यकत्वेन प्रायुक्तरीत्या संबम्धात्वानुपपत्त्यादेस्तद्भूषणत्वादिति । अथान्यद्पि विषयत्व शक्य वक्तुम् । कथमुच्यत आध्यासिकतादात्म्य-

मेव तदिति चेन्नान्यस्य निर्वेक्तुमशक्यलात् । तयाहि ज्ञानक्रमेल विषयलमित्यपि न निर्वेक्त शक्यम् । तद्धि ज्ञान जन्यफलाश्रयत्म् । फल च ज्ञानतैव स्यात् । सा च स्त्रासवद्धे यदि ज्ञानेन जननीया सर्वत्र स्यात् स्वसबद्धे यदि तदा तस्य सबन्धस्य निर्वचनेऽल ज्ञाततयाऽनिर्वचने सबन्धलानुपपत्ति । तादशसबन्धसद्भावेऽपि कर्मलव्यवहाराय तत्स्वीकार इत्यपि न । अतीतानागतादेरपि ज्ञानविषयत्वेन तत्र ज्ञातताया ज्ञानेनोत्पादयित्मक्यतया विनैव ज्ञातता यथाऋथिचिद्विष-यखेनैव गौणकर्मखेन कर्मखव्यवहारस्योपपाग्यतया विद्यमानविषयेऽपि ज्ञातताया मानाभावात् । ज्ञानाकारार्पणक्षमख विषय-लमिखेतदपि न ज्ञानाकारस्य तदर्पणक्षमलस्य च दुर्निरूपलात् तज्जन्यहानोपादानगोचरलमपि न तत्। अतादशस्याका-शादेरविषयखापातात् । एवमन्यदपि न विषयलाहप किमपि वक्त शक्यामित्यगत्या यथोक्ताहपमेव तदन्नीकरणीयमिति सुष्ट्रक्त हरहरययो सबन्धानुपपत्तिरित । बन्धहेत्तन्वाभावादिति । यद्यकर्म यज्ञदानादिक तत्सर्व बन्धहेतुर्बन्बाहेतुश्चाकर्मेति बन्धहेतुलामावस्याकर्ममादृश्यस्याकर्मभ्रमनिमित्तलसम्बाद्धेतुलेन निर्देश । अकर्मपदेन बन्धहेतुरुच्यते । तत्र पदार्थतावच्छे-दकसत्त्वस्य विश्विष्टतादात्म्यप्रयोजकतया हेतुलेन निर्देश इति तु न वाच्यम् । तथासत्युक्तज्ञानस्य भ्रमानात्मकतया मिथ्याज्ञानलेनेत्याद्याविमप्रनथितरोधात् । प्रत्यवायहेत्तत्वेनेति । निन्दितेन कर्मणा सह पापहेतुलेन साहर्येन अमनिमित्तेन निलकर्माकरणे भवति निन्दितकर्मबुद्धिरिति तस्यापि हेतुलेन निर्देश कृत इति । अशुभमोक्षहेतुत्वेति । अञ्चमाचो मोक्षराद्वेतुलेखर्थ । नचैतादश मिथ्याज्ञान बोद्धव्य तत्वमिति । यद्यपि कर्मणोऽकर्मणश्च तल तस्याबाधितो धर्म धर्मविशेषविशिष्टाबाधितस्वरूप वा । नचोक्तमिध्याज्ञान कर्मादितत्वमि तु कर्मणोऽक्रमेल कर्मतत्व-मुक्तव्याख्यातरभिमत तिश्वराकरणमुचित नत् मिथ्याज्ञानस्य बोद्धव्यतल्रहपतानिराकरणमिल्यसङ्गतिस्तस्यापि कर्मणोऽकर्म-लस्य तत्त्वानात्मकलात्कर्मतत्त्वरूपतया तस्य व्याख्यात्रभिमतलासभवात्कर्मतत्त्वरूपतयोक्ताज्ञानस्यैव तदभिमतल वाच्यम । विषयतयोक्तज्ञानस्य कर्मधर्मेलादबाधितलाच कर्मतत्त्वरूपलसभवात्तिहाकरण च नासङ्गतम् । नचैतादशस्य ज्ञानस्य तत्त्वरूपलेन बोद्धव्य तल नेति निराकरण तथाप्यसगतमेवेति वाच्यम् । नहि केवल तत्त्व नेति निषिध्यतेऽपितु बोद्धव्य तत्व नेति । तथाच बोद्धव्यत्वोपरागेण निषेधप्रखयादसङ्गत्यभावात् ज्ञानविषयीभूत तत्त्व बोद्धव्य तत्त्रमुच्यते न बोध एव बोद्धव्यतत्व तत्रापि च न कथचिन्मिथ्याज्ञान प्रमाज्ञानस्यैव तत्वविषयकत्वोपरागेण बोद्धव्यत्वतत्वरूपद्धयो कथ-चित्सभवादेतस्य मिथ्याज्ञानलानेद बोद्धव्य तलमित्यभिप्रायकत्वेनासङ्गत्यभावात् । यद्वा एताद्दश यथाकथचिदविचारितर-मणीयतया पराभिमत कर्म तत्त्वमकर्म तत्त्वलक्षण बोद्धव्य । नच तल मिथ्याज्ञान । यत मिथ्याबाधित ज्ञान यस्येति बहुवी हिरिति नासञ्जति । द्वारोपयुज्यत इति । तत्प्रतिपादन भवेत्सार्थकमिति भाव । कुत्राप्युपयुज्यत इति । अनुप-युक्तस्य प्रतिपादनमनुचितिमिति भाव । उपक्रमादिविरोधस्योक्तेरिति । यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽग्रुभादित्यनेनाशुभनिवृत्ति-हेतु ज्ञानमुपकम्याद्यभहेतुमिथ्यादर्शनविधानस्य विरुद्धलादित्युक्तविरोधस्योक्तेरुक्तप्रायलादनुपदमित्यर्थ । स्वश्वकतयोपयु-ज्यत इति । निखकर्माकरणपदेन प्रखवायहेतूक्तविरुद्धकर्म लक्ष्यते । तथाच प्रखवायसाधनतया तज्ज्ञाने सति तत्परिहारार्थ-त्वेन निखकर्माकरणप्रतिपादनमुपयुज्यते न तत्र कर्मदृष्टिप्रतिपादनमपीखर्थ । निखकर्माकरणे कर्मबुद्धि प्रखनायजनक-लरूपसाहर्यात्स्यात्तदेव त न समवतीत्याह—नापि नित्येति। भावार्था इत्यादिजैमिनिस्त्रम् । अस्य च कर्मशब्दा यजेत दद्यादिलादि कर्मबोधकशब्दा भावोपरक्ता भावनाविषयकारतेभ्य एव नतु गुणादिशब्देभ्य साध्यखह्रपपूर्वापरीभृत-व्यापारप्रचयरूपभावार्थसाध्यतया कियाकार्यमपूर्व प्रतीयेत । प्राभाकरनये वाच्यतया भद्दादिनये च खर्गादिकर्मकभावनाया यागस्य करणरवेनान्वये प्रतीतस्वर्गसाधनस्याञ्चविनाशिनि यागेऽनुपपत्तिज्ञानेन हि यत एषोऽथीं भावार्थरूपोऽर्थं भावना-द्वारा विधीयते । साध्यरूपो भावार्थ एव हि विधिविषयाया भावनाया साक्षाद्विषयो नतु तिद्धरूपो गुणादि । घट कुर्वि-व्यादानपि घटार्थं दण्डादिक व्यापारयेति पुरुषव्यापारगोचरकृतेरेव प्रतीते । भावना हि भवितृभवनानुकूलभावुरव्यापारत्वेन प्रतीयमाना कृतिरेव । तथाच गुणादीना भावार्थमद्वारीकृत्य विधिविषयभावनया सबन्धाभावाद्विधिसबद्धभावार्थादेव द्रधा जुहोतीखादाविप दभ्यादिगुणोपरक्तादपूर्वै नतु दध्यादिगुणात्केवल तत्र भावार्थस्य प्राप्तलालाघवेन विधेर्गुणपरत्व । यत्रोभयो-रप्राप्तस्व तत्र विशिष्टपरस्व यथा सोमेन यजेतेखादाविखर्थ । अतिरात्र इति । अतिरात्रे षोडियान गृहातीखनेन षोड-शिप्रहणस्य विहिततया न गृह्णातीत्यस्य तिविषेधपरलासमवादगत्या षोडश्यप्रहणसकल्प पक्षे तेन विधीयत इति सकल्प रूपमावार्थादेव तत्रापूर्वं न षोडिश्चेष्यहणाभावादिस्थर्थ । प्रजापतिवतसुपकस्य नेक्षेतोद्यन्तमिस्याद्यक्त तत्रेक्षणाभावस्यावतरू-पलाहुक्तवाक्यस्य तत्परल उपक्रमविरोधादनीक्षणसकल्परूपभावार्थपरलमेव नन्समभिव्याहृतधातौरिति विविविषयभाव-माविषयादुक्तसकल्परूपभावाशीदेव यथा पूर्व तथेखर्थ । लक्षणार्थे शताच्याख्याता इति । अतेति हलन्तादाप् वाचानिशेखादिवत् शतुप्रस्यय इसर्थ । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम् । प्रकृत्यर्थे कियान्तरस्य लक्षणे विवक्षिते कर्तरि विद्विता शता व्याख्याता । अत्र लक्षणे प्रकृखर्थे निहितोऽयमिति व्याख्यातशतृप्रखय इखर्थ । प्रकृखर्थी विहितकर्माकरणम् । विद्वितकमेविरुद्धप्रखवायहेतुकर्मणो लक्षणम् । तथाचोक्त कर्म कुर्वन् प्रायश्वित्तीयते प्रायश्वित्तप्रयोजकपाप्मवान्भवतीत्वर्थ । पर्यवस्यतीति भावः । यद्वा रातेति तृतीयान्तम् । लक्षणे प्रकृत्यथे विहितेन रातृप्रत्ययेन प्रागुक्ता अनुपद् मया येऽर्या व्या-

ख्याता इत्यर्थ । व्याख्याता इति बहुवचनान्तोऽत्रपक्षे पाठ । अत्रपक्षेऽनुपपत्तेरित्यस्य लक्षणार्थे शतेत्यत्रान्वय इति ॥ १८ ॥ तदधिगम इत्यादि । चतुर्थाध्यायप्रथमपादस्थबद्धासूत्रम् । तदर्थश्च तदधिगमे ब्रह्मसाक्षात्कारे सित उत्तरपूर्व-योरघयोरुत्पन्नस्य पूर्वस्य कर्मरूपहेतोरुत्पत्स्यमानतया सभाव्यमानस्योत्तरस्य च विनाशोऽश्लेषोऽसबन्घोऽनुत्पादश्च तद्यपदेशात् ब्रह्मविदितयोरश्चेषविनाशयो श्रुतिषु व्यपदेशात् । तद्यथा 'यथा पुष्करपलाश आपो न श्चिष्यन्त एवमेवविदि पाप कर्म न श्लिष्यत'इति । 'तद्यथेषीकातूलमन्नो प्रोत प्रदूयेतैव हास्य सर्वे पाप्मान प्रदूयन्त'इति । 'भिद्यते हृद्यप्रन्थिरिछद्यन्ते सर्वसशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावर'इति ॥ १९ ॥ विशेषणद्वयसिति । नित्यतृप्त इति । निराश्रय इति च ॥ २० ॥ प्रत्याहारेणेलि । अन्त करणस्य बाह्येन्द्रियाणा च खखनिषयेषु या प्रमृत्तिस्तद्विरोधी प्रयत्नविशेष प्रखाहार । येन विषयासप्रयोगात्खखह्मप्रवास्थातस्य चित्तसत्त्वस्थातुकारो भवतीन्द्रियाणा तेनेखर्थ । **वैयर्थ्य मिति ।** प्रथमव्याख्याने पौनरुक्खपरिहाराय खर्गादिफलकयागादिव्यानृत्तिस्तत्फलमस्खत्र पक्षे शरीरपदेन तदव्याकृत्तेवैयर्थमिखर्थ । अप्रसक्ति । विहितात्कर्मण पापस्याप्राप्तलाचिषे वो ऽप्रसक्तप्रतिषेध इल्पर्थ । प्रथमपक्षे त कौपीनाद्यपादानादिकियात सर्वेजनप्रसिद्ध सुख दु ख वा पूर्वाचरितपुण्यपापादिविपाकतयाऽस्ति प्राप्त तत्प्रतिषेधान्नाप्रसक्तप्रतिषेध इति भाव । उक्त स्यादिति । एकविशेषप्रतिषेधस्य शेषा+यनुज्ञाफलकलादिति भाव । साधारणपरत्व इति । कर्मलेन सामा यरूपेण प्रतिषिद्धपरता स्यादिप प्रतिषिद्धमात्रपरता त न स्यादेव । तादशस्य प्रस प्रतिषिद्धाचरणस्याखन्तमसभावित लात् । तत्फलस्य दूरमप्राप्ट्या तत्प्रतिषेधस्यात्यन्तासङ्गतलादिति भाव ॥ २१ ॥ असत्क्रप्तमिति । सत्क्रप्ति सत्कारस्तेन लब्ध सत्क्रप्तमतादृशमित्यर्थ । 'अभिपूजितलाभात्त जुगुप्सेतैव सर्वश'इलादिना मनुना सत्कारपूर्वकदत्तस्य प्रदातृगोचररा-गनिमित्तलेन निन्दितलात् । नचोत्पातनिमित्ता+या नथिताभ्यामिति शेष । आगामिभूकम्पाद्युत्पातकथनेन शुभाशुम-निमित्तकथनेन च नक्षत्रविद्ययाङ्गविद्यया हस्तपादललाटाद्यङ्गसबनिधरेखोपरेखादिभि ग्रुभाग्रुभसूचकसामुद्रिकविद्यया च अनुशासनेन वर्मशास्त्रे विहितसिद निषिद्धमिद्मत इद कुरु नेदमित्युपदेशेन वादेन न्यायशास्त्रोदितकथात्रयेण चेलार्थ । सहेतुकस्येति । कर्तृलाभिमानफलतृष्णादिहेतुसहितस्येलार्थ ॥ २२ ॥ २३ ॥ तत्कारणोच्छेदादिति । तत्पद कर्मफलोभयपरम् । तत्कारणानामज्ञानान्त करणकर्तृलायध्यासफलाभिलाषादीना ब्रह्मज्ञानेनोच्छेदादिखर्थ । यद्यपि कर्माश्चिवनाशि विनापि ब्रह्मज्ञान फलमजनियला नश्यसेव । नच कर्मजनितमपूर्वमिह कर्मपदेन विवक्षितम् । फलपर्यन्त-स्थायिनोऽपि तस्य केवलस्य फलाजनकलात्सहकारिणोऽहकारफलभोक्रादिमेदादेरपगमेन फलमजनयिलैव तस्य नाशस्यौचित्य-मिति वाच्यम् । कियमाणमिति विशेषणवैयर्थ्यात् । तथापि यावद्भिर्विहितै साधनैरज्ञानिना कियमाण कर्मे जनयिखाऽपूर्वं फलपर्यन्तस्थायि तद्वारा खय फल जनयिलैव खरूपव्यापारोभयरूपेण नश्यति । ज्ञानिनापि विहितैस्तावद्भि साधनैरेव सपादित कर्मेति तस्याप्यपूर्वजननेन फल जनयिलैबोभयात्मना विनाश उचित कुतश्च तत्फलमजनयिलैव नर्यतीति शङ्कार्थ । ज्ञानिना कृत कर्म कर्माभासमेव द्ग्यपटाभासवत् । यत करणेतिकर्तव्यताकर्मसप्रदानाधिकरणकत्रीदिप्रविभाग वत्साधनकलापोऽपि तस्य साधनाभास एवेति तत्त्वज्ञानेन कर्मकारणस्य सर्वस्य बाधात्तथाच यथा दग्धपटात् न प्रावरणादिक तथैवोक्तकर्मणो नापूर्वं कुत फलमिति फलमजनयित्वैव यथैव कारणाभासादुत्पन्न प्रतीत तथैवाञ्चविनाशिस्वाभाव्याद्विनश्य-तीलापि प्रतीयत इति भाव । त्यागो याग इति । सामान्याभिधानमिदम् । यजतिज्ञहोतीलादिपदाभिधेयस्य तिष्ठद्रोमा यजत य इत्यादिनाभिहितस्य विशेषस्य नेह विवक्षा कारकमेदप्रतिपादनानुपयोगिलात् । ब्रह्मणेति तृतीयान्तस्य ब्रह्माभिन्न-कर्तृकमित्यर्थ । अनेन रूपेण ब्रह्मार्पणमित्याद्युक्तप्रकारेण एतस्यापेक्षितत्वादध्याहार समाधे दृढभूम्यविच्छन्नज्ञानस्य धर्मिण कर्मण निखिलकारकसहितस्य कर्मण उक्तलेऽपि प्रकारस्यानुक्तलात्तत्पूरणसवलितमुक्त ब्रह्मज्ञानमिति । एकमिति । ब्रह्मणो ब्रह्मप्रकारक कर्मणि कर्मविद्योष्यक समाधिर्ज्ञान यस्येति समस्तमेक पद नतु ब्रह्मपद भिन्नमिखर्थं । अस्मिन्पक्ष इखनेन ब्रह्मैव तेनेखाद्युत्तरार्धं ज्ञानफलकथनाय इति पक्ष इति नार्थं । पूर्वं ब्रह्मपद हुतमिखनेन सबध्यत इखस्यास-**इ**तलापत्ते । तथासत्युत्तरार्धस्यातथालात् । अपितु अर्पणपदेनैव स्वर्गस्य बोध्यलपक्ष इस्रस्मिन्पक्ष इस्रस्यार्थ । तथाच नासङ्गति । अस्मिन्पक्षे उत्तरार्धस्य द्वयी गति । ब्रह्मकर्मसमाधिना तेन ब्रह्मैव गन्तव्यमिति सपूर्णमुत्तरार्धे ज्ञानफल-कथनायेखेका । ब्रह्मैवेति हुतमिखनेनान्वितम् । कर्मसमाधिना तेन ब्रह्मैव गन्तव्यमिखपरा । तत्र प्रथमपक्षे गन्तव्यमिखे-तद्जुषङ्गाभावेऽपि हुतमिस्थितदपेक्षितस्य ब्रह्मैवेस्याजुषङ्ग एकोऽस्स्येवेति द्वितीयपक्षाजुसारेणाह्—नाजुषङ्गद्वयक्केरा इति । सपनमात्रेणेति । विशेष्यस्तरूपानुपमर्देन विशेष्यस्य यादश रूप तदबाधनेन तस्मिन्नारोप्य विरोधिनि भासमाने सलपि विपरीतप्रहे योऽन्यारोप फलविशेषेच्छयाहार्यरूप स सपत् शुद्धारोपे तु आरोप्यविरोधिरूपस्य धर्मिणि न भानमिति विशेष इति ॥ २४ ॥ २५ ॥ प्रसख्यानेऽपीत्यादियोगसूत्रम् । प्रसख्यान सप्रज्ञात समाधि । तत्राप्यकुसीदस्य तत्फलमप्यै-श्वर्यादिकमनभिल्षतस्तत्रापि विरक्तस्येति यावत् । धर्ममेघ समाधि सप्रज्ञातचरमावस्थारूप इस्यर्थ ॥ २६ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ प्रक्षिपन्तीति । प्राणस्य या गतिर्वहिर्निर्गमलक्षणा तदभावेनापानस्यान्तर्गतिरूपा या वृत्तिस्तद्तुकूल्येनावस्था-पयन्तीत्वर्थ । तथान्तान्तराक्कृष्टेन बाह्मपवनेन शरीरपूरण भवतीति भाव । एव रेनकेऽपि बोध्यम् ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३० ॥ ॥ ३२ ॥ सर्वापेक्षा चेलादिब्रह्मस्त्र प्राित्रग्रतम् ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ तदिधिगमेलादिब्रह्मस्त्र प्राक् व्याख्यांतम् । इतरस्य पुण्यस्येव प्राग्वदत्राश्चेष पूर्वस्य विनाश उत्तरस्यासश्चेष पापवतपुण्यस्यापि नाशकताया तद्यपदेशादे समानलात् । 'उमे उ हैवैष एते तरती'तिश्चतां द्वयोनांश्यलेन व्यपदेशात् । पापपुण्ययोरेवमश्चेषविनाशविद्धष शरीरस्य पाते तु अवश्य मुक्तिरिल्थं । अनारच्य इलादिब्रह्मस्त्रस्य अनारच्य फल याभ्या पुण्यपापाभ्या ते पूर्वे प्राग्वन्मित तत्त्वज्ञानात्प्राग्वापि जन्मिन सचिते पुण्यपापे तत्त्वज्ञानात्श्रीयेते नतु प्रारच्यफले ते तद्वयेस्तस्य तावदेव विरमिति श्रुतौ शरीरपातस्य मुक्तावविधकरणात्तत्त्वज्ञानात्प्रारच्यकमिणोऽपि क्षये विलम्बाभावेन तत्त्वज्ञानस्यौविखलं कियेत प्रारच्यस्य भोगेनैव क्षये तु जातेऽपि तत्त्वज्ञाने शरीरनाशाभावेन प्रारच्येनानष्टेन भोगाभासस्य कियमाण तया मुक्तिवलम्बाज्ज्ञानस्याविखाकरण हि युज्यते । किंच तत्त्वज्ञानायापि कर्मणा शरीरारम्भस्यावश्यकतया प्रवृत्तव्यापारस्य प्रारच्यस्य प्रक्षितेषुवत् भ्रामितकुलालचकवृत्वहिनान्तरा व्यापारोपरम उचित इलार्थं । 'भोगेन लितरे क्षपिल्यस्त्रस्य यथान्यवा इति सूत्रस्य भोगेन इतरे प्रारच्यफले पुण्यपापे क्षपिला ब्रह्म सपयत इलार्य । 'भोगेन लितरे क्षपिल्यस्त सपयत' इति सूत्रस्य भोगेन इतरे प्रारच्यफले पुण्यपापे क्षपिला ब्रह्म सपयत इलार्य । 'यावदिवकारं' इलादिस्त्रस्य यथान्यवा प्रारच्य कर्मेकशरीरारम्भक तन्व्वरिति कितु यावच तदिधकारसमाप्तित्वावत्तिष्ठति प्रयोजनादिवशाच्छरीराण्यन्यान्यस्यम्तर्य तत्वमिणेव सपायन्तेऽधिकारसमाप्तवेव तेषा मुक्ति । प्रावद्धश्चायमर्थ पुराणेतिहासादिष्वत्यर्थं ॥ ३७—४ ।

इति भगवद्गीतागृहार्थदीपिकाचतुर्थाध्यायस्य श्रीधर्मदत्तशर्मणा विरचितो गृहार्थतत्त्वालोक ॥ ४ ॥

## पश्चमोऽध्यायः।

एवं सबैकर्माणीति । अन्त करणशुद्धिद्वारा नियनैमित्तिकनिष्कामकृतयशादिकर्माणीयर्थ । कर्मतत्त्यागयोरि-स्यादि । खव्यापारातिरिक्तव्यवधानराहित्येनोपकारक प्रधानस्याराद्वपकारक प्रयाजवदद्दष्टेन खव्यापारमात्रेण प्रधानयज्ञस्य कर्मसन्यास सर्वविश्लेपाभावसपादनेन प्रधानज्ञानस्योत्पत्तावुपकारक । सति विश्लेपे तदसभवात् । प्रधानसाधनद्रव्यादिस-स्कारद्वारा प्रधानोपकारक सनिपत्योपकारकमवघातप्रोक्षणादिवत् प्रधानसाधनत्रीह्यादिसस्कारद्वारा प्रधानयागस्य ज्ञानसा-धनान्त करणस्य शुद्धिरूपसस्कारद्वारा प्रधानज्ञानस्य साधन नित्यनैमित्तिकादिकर्म तत्राराद्वपकारकस्य सनिपत्योपकारकाद-न्तरक्रत्वेन मुख्यतया द्वन्द्वे प्रथमनिर्देश कर्मतत्त्यागयोरल्पाच्लात्कर्मण प्रथमनिर्देश आवश्यक इति दार्ष्टान्तिके वैपरीत्येन नान्वयेऽपि नासङ्गति । प्रयाजावघातयोरिवेति व्यतिरेकदृष्टान्त । एकार्थत्वाभावादिति । विकल्पप्रयोजकस्य द्वारैक्येनै-कार्थलस्य द्वारमेदेनाभावादित्यर्थ । तेनैकार्थयो कर्मतत्त्यागयोरेकार्थलाभावस्यैवाभावाद्वारमेदेनापि तत्सत्त्वासभवाजान सङ्गति । एकार्थस्य द्वारैक्य एकेन तत्सपत्तौ द्वितीयस्य वैफल्याद्विकल्पो ह्यचित । द्वारमेदे हि तत्तद्वारस्य तेन तेनैव सेपा-द्यतया वैफल्याभावेन विकल्पो न युक्त इति भाव । नियमापूर्व लिति । यदाप्यदृष्टत्वेन सामान्यत एकलमप्रयोजकमन्य-थैकप्रधानार्थानामदृष्टद्वाराणा प्रयाजादीना विकल्पापत्तेरेवमाज्यावेक्षणोत्पवनादीना सस्कारद्वाराणा तथालापत्तरिपत्वेका-वान्तरजातीयद्वाराणामेकार्थाना विकल्प । दृष्टस्य हि व्यापारस्य तथालावगमो दर्शनादेवादृष्टस्य च लिङ्गादिभि लिङ्ग च वाशन्दादिरनुष्ठेयविरोधश्च समुचयग्राहकचशन्दसख्याविशेषप्रतिपादकामावादिसहकृत । लिङ्गाभावे सति तुल्यवदाम्नाताना-मनेकदोषदुष्टविकल्पस्यान्याग्यलात् । एव च नियमादृष्टस्य सन्यासस्थले सत्त्वेऽपि तस्य दुरितनिरृत्तेश्च विजातीयत्वेन तस्य तस्य तत्तत्साध्यसात् न विकल्पावकाशस्तयापि प्रौढिवादेनैतदभिधानम् । अदृष्टत्वेनोभयोरस्त्वैक्य तथापि न विकल्प इति । तथाहि नियमादृष्टस्य नियमफळत्वेन प्रकृतिक्रयाव्यापारताभावात् तस्य प्रकृतिकयाव्यापारत्वे तस्यैव तत्त्रयोजकतया सक्न-दवघातेन तुषविमोकानिष्पत्तावप्यदृष्टोत्पत्त्या तत्र पुन प्रवृत्त्यनापत्तरतातुषविमोकादिदृष्टस्यैव तद्यापारत्व प्रयोजकत्व चोपेय तथाच तुषविमोकस्यापेक्षिततण्डुलनिष्पादकस्य यावता सिद्धिस्तावदवघातेषु प्रवृत्तिरूपपद्यते । एवन्व सन्यासस्यापि विश्लेपरा-हिराप्रयोज्यत्वेन नियमादृष्टस्य तद्प्रयोजकतया तद्यापारलामावाद्व्यापारस्यैक्येऽपि व्यापारस्यानेकतया न विकल्पावकाश इति भाव । दृष्टसमवायित्वादिति । दृष्टेन व्यापारेण प्रयोगे समनैतीति दृष्टसमनायि तलादिल्यर्थ । तदेत्यादि । विशुद्धिरहितस्य कर्मणा चेत शुद्धिद्वारा ज्ञानाधिकारलाभ स्यात् शुद्धिमत सन्यासेन विक्षेपनिरासद्वारा वा ज्ञानाधिकारलाभः स्यात् तदुभयमपि सन्यासानन्तरं कर्मानुष्ठानेन भवत्युपपन्नम् । तत्राधे यो दोषस्तमाह—परित्यक्तेति । सन्यासोत्तरेण तेन कर्मणा पातित्यस्यैव जननेन छुद्धेर्दूरापास्तलात् न ज्ञानाधिकारलाभसभव इति भाव । नतु कर्मान्तरेणोक्तपातित्यस्य तेन व कर्मणा पौर्विकपापान्तरस्य विनाशसभवाच्छुद्धिसभव इस्रत आह—कर्मानधिकारित्वमिति । तथाचोक्तपा-तिखेन कर्मस्विधकारस्यैवापाकरणात्कर्मान्तरादिप न विद्युद्धिसभव इति भाव । नैतावन्मात्रमपि तु कर्मप्राक्कालिकस्य सन्यासस्य चेतोविद्युद्धिरहिते विक्षेपनिवर्तकलासभवात् वैयर्थ्यमपीलाह—प्राक्तनेति । नतु कालान्तरभाविफलानुकूला-दृष्टोत्पादकत्वेन सार्थक्य स्पादित्यत आह<del>-तस्पादृष्टेति ।</del> सन्यासस्य विश्लेपराहित्यक्पदृष्टार्थलस्यैवोपगमेनादृष्टार्थलातु-

पगमादिलार्थः । द्वितीये दाषमाह—प्रथमकृतेति । संन्यासात्प्रागेव विश्चद्वित्तत्य कर्मप्रथमसन्यासेन विश्वेपराहित्ये सपादिते ज्ञानाधिकारलामे च सति चेत ग्रुद्धिद्वारा ज्ञानाधिकारलामफलककर्मणो वैयर्थ्य स्यात्तस्य सपन्नलादिस्यर्थ । वेदानुदचनादय इति । भवन्तीति शेष । कर्मभ्य इत्यनन्तर तत इति शेष । कषाय इत्यादि च द्वितीयचरणस्य स्पष्टीकरणम् । श्रेणीस्थानेष्विति । आश्रमत्रयेष्वित्यर्थ । सघातस्य तेष्ववस्थानात् । भावितै करणैरिति । तत्तत्करणाना विषयेषु दोषदर्शनेभ्यो या भावनास्ताभि प्रत्याहारभावनाभिभैत्र्यादिभावनाभिश्च भावितै करणैरिन्द्रियान्त करणादिभिः मोक्ष वैराग्यमासादयतीत्यन्वय । बहुससारयोनिष्वनेकेषु जन्मसु भावितैरित्यन्वय ॥ १—९ ॥ पापपूण्यातमधेनेति । पापशब्दस्य ससारानुबन्धिलादधर्मे धर्मे च श्रुतिषु प्रसिद्धिरिति । पाप च तत्प्रण्यात्मक पापमिह तेनेलार्थ । तेनाधर्मस्य शुद्धाजनकलेऽपि न मूलसङ्गतिरिति भाव ॥ १०—१३ ॥ सन्यासे सतीति । अक्त्रंभोक्त्रात्मदर्शनरूपविद्याप्रयक्त-**बाधरूप अनुपदोक्तसन्यास इति नार्थस्तथासत्यथवेखादिको**ळ्यन्तर एव पर्यवसानादिष तु कर्मत्यागरूपे सन्यास इत्यर्थ । तथाच वास्तविक्येव गति । काळान्तरे यथा देवदत्तगतागतिविरोधिस्थितिकाले न भवति तथैव काळान्तरे देवदत्तात्मनि वास्तविकमेव कर्मकर्तृलादिक तद्विरोधिकर्मलागकाले न भवतीति सदेहस्य प्रथमा कोटि, अथवेलादिद्वितीया कोटि-स्त्रध्यस्तमेव कर्तृत्वादिकमुक्तवाधलक्षणसन्यासेन भवतीति रूपेति ॥ १४ ॥ नवविधेति । यद्यपि भोगवरप्रमाया कृति तत्साध्यगमनाशनादिकियायाश्वाभिधानमुचितम् । प्रमातृ लादिघटकतयाऽनभिधाने प्रमाऽऽदेभोगस्यापि भोक्तलादिघटकतया-इनिभधान स्यात्त्रथापि प्राचीनस्वतन्त्रप्रतिभक्नतदुर्लङ्कयविभागात्ररोधेन भोगपदस्य क्रियामात्रोपलक्षकत्या नवविधत्तमुपपा-वम् । मनस्त समतेनेन्द्रिय प्रमातकोटिप्रविष्टमेवेति प्रमाणादिवद्भोगकरणस्य नाभिधानमिति बोध्यम् । अवभासस्य-पिसति । यद्यपि मोहमिलस्य विवरण विक्षेपमिति तदन्वयि यथावभासरूपमिति तथैव ससाररूपमिलापि तदनन्वयिन स्तर्यान्यत्रान्वयासभवनासबद्धाभिधानापत्तरभेदेन चैकत्र ससारावभासयोरन्वयोऽप्यसगत एव । तथापि विषयविषयिणोरमेन दोपचारात्त्रपश्चमात्रस्य प्रतिभासमात्रशरीरलाद्वा तत्सगमनीयम् ॥ १५ ॥ अत्राज्ञानेनावृतसित्यादि विस्तरेण प्रागेव कृतव्याख्यान तृतीयाध्यायस्थसप्तविंशतिश्लोकव्याख्यानावसर इतीह न किचिद्रच्यत इति ॥ १६—२१ ॥ याहीत्यादिस्य तिश्वेत्यत प्राकृ योगभाष्यम् । सर्वस्येत्यारभ्य तापद् खतोच्यत इत्यन्त च तत् । यद्यपि भ्रममात्रस्याविद्याल तथापि येषा ससारनिदानल त एवेह प्रदर्शनीया इति सूत्रकारेण तिहुशेषा एवानिखाश्चनीखादिस्त्रेण दर्शिता इत्येतदिभिष्रेखाह— तस्याविशेष इति । ध्रुवा पृथिवीत्यादिबहुल योगभाष्यम् । तद्वाचस्पत्ये च विवृतमेतदिति न व्याख्यातम् ॥ २२ ॥ प्रस्तृत इति । भवत इति शेष । मात्रसिति । प्रस्तुत भवतीति शेष । न दृष्टान्त इतीति । नैव दृष्टान्त इतीलर्थ । मात्रमिखेतदनन्तरं ननो विरहे प्रस्तुत इति सति सप्तमी। द्रधान्त इति प्रथमान्तम् ॥ २३ ॥ 'अवस्थितेरिति काशकृत्म' इति प्रथमाध्यायचतुर्थपादसूत्रम् । अत्राविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मता व्यवस्थापिता युक्तिमि श्रुत्यतुकृलाभिरिति बोध्यम् ॥ २४---२९ ॥ इति पश्चमाध्यायगृढार्थदीपिकालोक ॥ ५॥

## षष्ठोऽध्यायः ।

निष्कामकर्माचुष्ठायिनमबोधयरसन्यासीति योगीति च पद न भवति स्तावकमत आह—सन्यासो हीत्यादि । फल्यागात्स्वर्गादिक फल मम मास्त्रितीच्छाविशेषादित्यथैस्तेनोभयो सन्यासयोगयोभेंद कर्मफल्यूण्णात्यागेनैकेनापि ख्रुतिसभवा दर्धवादस्थले वाक्यलक्षणाया अप्यभ्युपगमाल्लाघवाचाह । कर्मफल्यूण्णात्याग एवात्रेत्यादिकथनायेत्यन्तम् । भाविनौ हिति । भाविनौ यत इत्यर्थ । तेन तस्मादिलस्य नासङ्गति । प्रश्नसालक्षणयोति । यथान्येषा पश्चत्वेऽपि पश्चशब्दस्य प्रश्नस्त्रपश्चलक्षणयाऽपश्चव इव नवर्थान्वयोपपत्तिस्त्रथा फल्यूण्णादिमतोऽश्चद्धचेतसो निरमेरिकयस्य सन्यासिलेऽपि फल्य्णारिहितलेन विश्चद्धचित्तलेन यत्प्रशासस्य तिहिचिष्टं सन्यासिपदस्य लक्षणया न सन्यासीत्यादि नवर्थान्वयोपपत्तिरित्यर्थ ॥ १ ॥ परशब्द परबोधकशब्द । परल च शब्दान्तरापेक्षया परत्र स्वभिन्नशब्दान्तरार्थे शब्दौ चेनौ प्रशुज्यमानौ समान्वाधिकरणौ प्राह्मावयौँ च शक्यौ । तथाच लक्षकव्यवच्छेद । नहि गङ्गाया तीरे घोष इति प्रशुज्यते । साहद्यमिति । विशेषणीभृत साहद्यमर्थात्सदृशम् । गौण्या वृत्येति । शक्यार्थसवन्यक्ष्म हि पदस्य वृत्तिलेक्षणा । लक्ष्यमाणगुणसवन्यक्ष्म पान्येव च गौणी । तथा त्र गुणक्त यत्साह्ययं तिहिचिष्टो धर्मौ प्रतीयत इति बोध्यम् । शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणीति कस्यिन्मतम् । तत्र तीरादौ गङ्गालारोपे सति गङ्गापदात्स्वशक्यतावच्छेदकारोपसवन्धत्तिति तीरप्रतितिर्गञ्चलेन वेल्यन्यतेतत् । सिहो माणवक इत्यदौ तु सिह्लारोपेण सिहसाह्ययविश्विष्टप्रतीतौ गुणप्रत्यायक्ष्मस्यायम् । तद्वीजन्नान्तस्य तन्मवे क्रियते । न सा वृत्यन्तरमिलेतन्मताभिप्रायेणाह—तद्भावारोपेण वेति । वाकारोऽनास्थायाम् । तद्वीजन्नान्तस्य तन्मवे प्रतीत्यन्तपातिष्ठिष्टे ज्ञानारोपेणीति सामान्यतो लक्षणामुपलक्षयति । तथाच न्यायरीत्या सिहशब्दस्य स्ववाच्यसंवन्यक्षप्रस्थामा सिहसाह्यविश्विष्टे ज्ञानारोपेणते सामान्यतो लक्षणामुपलक्षयति । तथाच न्यायरीत्या सिहशब्दस्य स्ववाच्यसंवन्यक्याया सिहसाह्ययविश्विष्टे ज्ञानरोपमान कर्षणामा

नार्थापस्यभावाख्यानीति । प्रसक्ष तु सर्वतैर्थिकसप्रतिपन्नमेवेति न तस्य प्रामाण्ये किमप्यभिषेयम् । अनुमान तु व्यभिचारशङ्करा व्याप्तिप्रहासँभवेन प्रमातुपधायकलाश्व भवति प्रमाणम् । धूमदर्शनेन वह्नयथिप्रवृत्तिश्च धूमस्य प्रायशो विद्विसहचरितस्यैव दर्शनादत्र प्रायो विद्वर्भविष्यतीति विद्वसंभावनयैवोपपद्यते । कृष्यादौ फलसभावनयैव हि लोकानां दृश्यते प्रवृत्ति । नच तर्काद्यभिचारशङ्कापनोदने व्याप्तिनिश्वयाद्वहेर्निश्वयसभव इति वाच्यम् । आहार्यारोपरूपेऽनिष्ठापर्यात्मित तर्क आपाय व्यतिरेकनिश्वयसहितस्यापाद्यव्याप्यापाद्कवत्तानिश्वयस्य हेतुलेन व्यभिचारशङ्कयापाद्यापादकयोर्व्याप्यव्यापफ-भावानिश्वयात् तर्कस्येवासभवादिति चार्वाकविप्रतिपत्ते प्रमाणलेन निरूपणीय तत्तत्र धूमदर्शनेन निष्कम्पप्रमृत्तवेह्नेनिश्वय एवावधार्यते । तादशप्रमृतिहेतो प्रामाण्यनिश्चयस्य सभावनायामसभवात् विपर्यये दोषवशात्प्रामाण्यप्रहसभवेऽपि सदेहे कदाचिदपि प्रामाण्यग्रहस्यायोगात् सर्वत्र सदेहे स्वकियाव्याघातात्संदेहाभावादितस्तर्कमूलव्याप्तिनिश्चये तर्केणापनोदिते व्यभिचारज्ञाने व्यभिचारादर्शनसहकृतसहचारदर्शनेन व्याप्तिनिश्वयसभवाद्विहिनिश्वयासभवस्यापनयात् । नचावस्यकविद्वज्ञान-लक्षणया प्रत्यासत्त्या सुरभि वन्दनमितिवत्पर्वतो विह्नमानिति प्रत्यक्षज्ञानमेवास्त्वित वाच्यम् । व्याप्तिपक्षधर्मतानिश्वयोत्तर-जायमानज्ञानोत्तरमेवानुमिनोमीत्यनुव्यवसायात्त्रत्यक्षदृष्टे वह्नचादानुपनीतभानविषये सौरभादौ च तददर्शनात्त्रत्यक्षविजा-तीयैव सा प्रमेखवधारणात् । नचैवमपि प्रत्यक्षलव्याप्यैवास्तु सा जातिरिति वाच्यम् । वैदिकाना नये ज्ञानलक्षणाया प्रस्या सित्तानुपगमात् । प्रत्यक्षत्वस्यैव तत्रासभवेन तद्विशेषत्वस्य दूरापास्तत्नात् । नचैव सुरभिचन्दनमिति प्रत्यक्षस्य का गतिरिति वाच्यम् । यस्मिन् चन्दने सोरभ प्राग्यहीत पुरोवर्तिचन्दनस्य तत्त्व उक्तज्ञान चन्दने प्रत्यक्ष सौरमे च स्मरणमेव गुणगत-जातिसाकर्यस्यादोषलात् । तस्यातद्रूपले चन्दनलिङ्गेन सौरभस्यानुमितेरेवोपगमात् । सौरभ साक्षात्करोमीत्यनुव्यवसाया भावेनानुमितिले विरोधविरहात् । किंच सामान्यलक्षणाया प्रत्यासत्तित्वस्य नव्यनैयायिकैरनभ्युपगमात् ज्ञानलक्षणायास्त खिवषयमात्रप्रखासत्तिलात् । पर्वतीयवहेश्च प्रागप्रतीतलात् न ज्ञानलक्षणया भानसभव इखनुमानमावर्यकम् । नचैव ज्ञानलक्षणायास्तयैवातुमानकार्यसपादनादनुमानप्रामाण्योच्छेदप्रसङ्गेन निराकरण वेदान्तिनामसमञ्जसमिति वाच्यम् । तद्धर्म-विशिष्टज्ञानात्मकृज्ञानलक्षणायास्तद्धमीविशिष्टज्ञानहेतुप्रत्यासत्तिलोपगमे तथाभिधानात् तत्र तद्धमीश्रयलस्य स्वविषय इवा-न्यत्रापि समानलेन विह्नलेन यत्किंचिद्रिहिज्ञानाद्पि विह्नलाश्रयस्त्राविषयपर्वतीयविह्नभानसभवात् । अथाप्यस्त् तस्या प्रत्यक्षत्वमेव नचेन्द्रियसनिकर्षजत्वाभावात्कथ तथालमिति वाच्यम् । ईश्वरज्ञानस्यातथात्वेऽपि प्रत्यक्षत्वोपगमात् । नच ज्ञानाकरणकलात्तस्य तथालमस्यालिङ्गज्ञानकरणकलान्न तथालसभव इति वाच्यम् । प्रत्यक्षत्वोपगम इन्द्रियस्यैव करणत्वो-पगमात् । परामर्शस्य तद्यापारत्वेन ज्ञानाकरणक्लस्य सभवात् । अनिन्द्रियपक्षहेलादिस्थले मनस एव करणत्वोपगमात् सर्वत्रैव वा मनस एव करणत्वोपगमात् । तेन चाधुषलादिना नानुमितिलस्य सकरश्राधुषलादेस्तत्रानुपगमात् । नच मान-सरवेन सकर इति वाच्यम् । लौकिकमन सिन्नकर्षजन्य एव तजातेरपगमात् । तत्र मनोजन्यतावच्छेदकस्य प्रसक्षस्वया-प्यानुमितिलस्पैनोपगमात् । नचानुमितिस्थले प्रलक्षत्वेनानुव्यवसायाभावात् तत्र प्रलक्षलसस्व एव न मान तथा सति मनस करणत्व तु दूरापास्तमिति वाच्यम् । लाघवेन प्रसक्षत्वोपगमात् । तथाहि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिबुद्धावनुमितौ विशे-षणतावच्छेदकप्रकारक्ज्ञानस्य न कारणलान्तर तादृशप्रत्यक्षलावच्छिष प्रति कारणतयैव निर्वाहात्। अन्यथा तादृशानु-मितिलाविच्छन्न प्रत्यपि कारणलान्तर स्यात् न चानुमितौ विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य कारणले मानाभाव र्शकारणलस्यावश्यकतया तस्यैव तयालादिति वाच्यम् । विह्वव्याप्यवत्त्वपरामर्शानन्तर वहेर्महानसीयत्वे लाघविमिति ज्ञाने सति महानसीयो विहारिति ज्ञानकाल इव तदभावकालेऽपि महासनीयविह्निलिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाह्यनुमिलापते परामर्शस्य महानसीयविद्वाप्रकारकलात् । नच प्रत्यक्षलस्यानुमितानभावेऽपि प्रत्यक्षानुमितिसाधारणविविष्टवैविद्यावगाह्यनुभवत्वा-विच्छित्र प्रत्येकमेवासु कारणलामिति वाच्यम् । अनुभवलस्य साक्षात्कारलातिरेके मानाभावात् । परोक्षस्थळेऽनुभवामी-खप्रखयात् । स्मृत्यन्यज्ञानलस्य कार्यतावच्छेदकत्वे विशेष्यविशेषणमावे विनिगमनाविरहेण गुरुधर्मावच्छिन्नकार्यलद्वयापेक्षया प्रसक्षत्वानुमितिलाविक्विन्नकार्यसद्भयस्येव युक्तलादनुमिते प्रसक्षत्वे चैककार्यसस्य सभवेन लाघवस्यानपायादर्शाप-त्तिशाब्दयोरप्यनुमितिवत्प्रस्रक्षत्वस्यैवोपगन्तव्यसादिति चेन्मैवम् । विभिन्नविषयकप्रस्यस्याविच्छन्न प्रस्यनुमित्साविचिष्टानु-मितिसामम्या प्रतिबन्धकत्वेनानुमिते प्रसक्षत्वोपगमे वह्वचनुमितिसामग्रीसत्त्वे स्वसामम्या घटानुमितेर्वहवनुमितिभिन्नवि-षयप्रव्यक्षरूपाया उपप्रत्तयेऽनुमित्यन्यवास्य प्रतिबध्यतावच्छेदके निवेशनीयतया गौरवापत्ते । नच भिन्नविषयकत्व न तद्धि-मयकलान्यविषयताकलमपितु तद्विषयकलाभाववत्व तद्विचिष्टप्रत्यक्ष प्रति प्रतिबन्धकले चोभयानुमितिसामग्रीसत्त्वे समूहाल म्बनात्मकोभयविषयकानुमिते समवात्तस्या प्रतिबन्धकतावच्छेदकानाकान्तलादित्यनुमिते प्रत्यक्षत्वेऽप्यनुमित्यन्यलनिवेशन-मविधेयमिति वाच्यम् । पर्वतो विद्वमानिति प्रत्यक्षमात्रसामम्या सत्या तादशाद्यमितिसामम्यभावकाले पर्वतो विद्वमानिति प्रत्यक्षक्षणे विद्वमत्पर्वतिविषयलाभाववत्त्रत्यक्षस्य तादशसामम्यभावादापत्तेर्दुर्वारत्वात् विरुक्तसामम्यभावस्य सहकार्यान्तर-कल्पनस्यासभवात् उक्तप्रत्यक्षसामम्या प्रतिबन्धकलान्तरकल्पने चातिगौरवात् । विश्वमत्पर्वतिषयलान्यविषयलस्य त्तथात्वे च तादशातुमितिसामम्यभावादुक्तस्थले तदविच्छिनस्यापत्त्यसमनात् तादशिवयलान्यस्यादिविवयल्वरप्रस्थक्षप्रयो-

जकघटादिचक्षु सनिकर्षादिकारणस्याभावात् । नच भिन्नविषयकप्रत्यक्ष इव भिन्नविषयकशाब्दबोधेऽप्यनुमितिसामम्या प्रति-बन्धकत्वेन तदुभयसाधारण्याय तादृशानुमिखन्यलस्यैव प्रतिबध्यतावच्छेदकत्व वाच्यमिति क गौरवमिति वाच्यम् । यद्य-द्विषयकानुमितिसामग्रीदशाया तत्तद्व्यविषयकशाब्दसामग्रीसवलन ऋदाचिदपि नाभत । तत्तदन्रमितिसामग्रीप्रतिबध्यताब-च्छेदकलस्य शाब्दसाधारण्यसपादनाय गुरुभृतताहशानुमिखन्यलेऽनुसरणे प्रयोजनाभावेन भिन्नविषयकप्रखक्षलस्यैव वाच्य-तया प्रत्यक्षलस्यानुमितिसाधारण्येऽनुमित्यन्यलस्यावच्छेदककोटाववस्यप्रवेश्यलेन गौरवस्य दुर्वारलादिति । एव भिन्नविष-यकप्रसक्ष प्रति शाब्दसामय्या प्रतिबन्धकत्वेन तादशानुमितावप्रतिबन्धकत्वेन च प्रस्रक्षस्यानुमितिसाधारण्ये तत्प्रति-बध्यतावच्छेदककोटावप्यनुमिखन्यलस्य प्रवेशनीयतया गौरव बोध्यमिति । सिद्धाया प्रसक्षविजातीयप्रमाया तत्करणमनुः मान भवत्येव मानान्तरम् । प्रमा च वृत्तिरूपैवानुमिति । साचैका विशिष्टवैशिष्ट्यप्रत्ययात्मिका पक्षाशेऽप्यनुमितिरैवानु-मिनोमीत्यनुव्यवसाये तत्तिद्विधेयताकानुमितेरेव कारणत्वेन पर्वतस्याविधेयतया पर्वतो विद्यमानित्यनुमित्यनन्तरं पर्वतमनु मिनोमीलानुव्यवसायसापत्यसभवात् । यद्वा पक्षाशे प्रत्यक्षाचात्मिका साध्याशे चात्रमिलात्मिका सा गुणगतजातौ सांकार्य-स्यादोषलात् । नचैवमनुमितौ प्रत्यक्षलबाधकस्योक्तलाघवगौरवस्यासंभव । जातिसाकार्यभयेनैवोक्तप्रतिबन्धक-भावस्योपगम्यसेन तदभावे तस्यैवाभावात्कुत्रानुमित्यन्यत्व प्रवेशनीय कुतश्व तत्प्रवेशनिबन्धन गौरवं हि स्यादिति वाच्यम् । अनुमितित्वस्य प्रत्यक्षत्वत्याप्यत्वे मानाभावेनानुमितित्वाविच्छन्नत्वस्य करणान्तरस्यैवोपगन्तव्यत्वात् अतीन्द्रियस्य पक्षस्य शाब्दस्यान्मितौ प्रत्यक्षेण भानासमवेन तत्रैव प्रत्यक्षलव्यभिचारात । शब्दव्यापारे कथचिच्छाब्दलस्य सभवात् । विस्पा-रितविलोचनस्य पक्षहेतपल्लिधक्षण एव दैवानेत्रनिमीलन उत्तरक्षणे व्याप्तिस्मृतौ तदनन्तरक्षणोत्पन्नानुमितौ पक्षस्य प्रत्यक्षेण भानासभवेन तत्रापि व्यभिचाराच । न चोक्तस्थलयोर्मनस इन्द्रियस्य करणलात्त्रस्थलमिति वाच्यम् । बहिर्धे भनसो-ऽखातस्त्रयात् । यदसाधारण सहकार्यासाय मनो बहिर्गोचरा प्रमा जनयति तस्य प्रमाणान्तरत्वेनानुमानस्य प्रमाणान्तरताया दुर्वारलात् । मनस इन्द्रियलस्य निराकरणाच सुखादे साक्षिणैव प्रहणसभवात् ज्ञानस्य स्वप्रकाशस्त्रात् व्यासङ्गोपपत्तेस्त-स्यानिन्द्रियत्वेऽपि समवात् पक्षप्रसक्षसादे समवाभिप्रायकलादुक्तस्थलेऽनुमेयत्वेऽपि क्षस्यभावात्सति समवे प्रसक्षसस्य न्यायमतवद्धिस्फारिताक्षस्याप्यनुमितौ पक्षस्यानुमेयलानुपगमात् । तन्मते विद्वमनुमिनोमि पर्वत पश्यामीलानुभवस्यापलाप-स्येव करणीयलात् अनुव्यवसायक्षणे विषयस्य प्रलक्षस्याविद्यमानलादिति । यद्वा तत्तद्विषयाकारा भिन्नेव यत्तिरिति वद्वया-काराजुमित्यात्मकवृतौ न प्रत्यक्षत्वम् । वन्ह्याकारसयोगाकारपर्वताकारवृत्तित्रयस्यैकत्वाध्यासाद्विश्विष्टवैशिष्ट्यावगाहित्वव्यव• हारस्तत्तदाकारत्वाख्यविषयितानामवच्छेदकमावोपगमाचिति । करण च पक्षे लिङ्गदर्शनमेव । तद्यापारश्च तदुद्धोघि-तव्याप्तिविशिष्टसस्कार व्याप्तिज्ञान करण तज्जन्यसस्कारो वा व्यापारो दृष्टे धर्मिणि लिङ्ग उद्भुद्धे च साध्यव्याप्यलिङ्गसस्कारे-Sतुमितौ विलम्बे मानाभावात् । नच सस्कारजन्यत्वेनातुमिते स्मृतिलापत्तिरिति वाच्यम् । प्रसमिज्ञाया स्मृतिलवारणाय सस्कारत्वाविच्छन्नजनकतानिरूपितस्वसमानविषयकः सस्कारेतरव्यवहितपूर्ववर्त्यसाधारणकारणाजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात् लाविच्छन्नजन्यत्वस्य परिष्कृतस्य विवक्षितत्वाद्वान्तमितौ स्मृतित्वानापत्ते । अथ पक्षधर्मताज्ञानव्याप्तिज्ञानयो पक्षधर्म-ताज्ञानव्याह्यद्भद्धस्कारयोर्वा हेतुत्वे गौरवाल्लाघवेन विश्विष्ठपरामर्शत्वे हेतुत्वमेव युक्तम् । तथाहि धूमवान् पर्वत आलोको विक्रयाप्य इति ज्ञानकालेऽतुमित्यतुद्यात्तत्तद्धर्माविच्छन्नविशेष्यकव्याप्तिज्ञानतत्तद्धर्माविच्छन्नपक्षधर्मताज्ञानयो कारणल सह-कारित्व च परस्परं वाच्यमित्येकविधेयस्थलेऽपि लिङ्गमेदेनानन्तकार्यकारणभावापत्तिरस्मन्मते तु साध्याभाववदवृत्तित्वाविच्छ-मप्रकारताकज्ञानत्वेन हेतुत्वादेकविषेयस्थळे कार्यकारणमावस्यैक्यात् । व्यापकसामानाधिकरण्यस्य व्याप्तित्वेऽप्ययमालोको धमो वोभयथा विह्वव्याप्यो विह्वव्याप्येतद्वान्पर्वत इति विद्याष्ट्रज्ञानादनुमित्युदयात् धूमत्वेनालोकत्वेन वा व्याप्तिपक्षधर्म-त्वानिश्वयात् ज्ञानद्वयेनानुमितिनिर्वाहासभवाद्विश्विष्टज्ञानत्वेन लिज्जमेदेन कारणत्वस्य कल्पनम् । यावन्ति मम कारणत्वानि ततो द्विगुणितानि ज्ञानद्वयकारणत्वपक्षे स्यर्ज्यमितिसामध्या प्रतिबन्धकत्वे ज्ञानद्वयनिवेशनेन विशेष्यविशेषणभावे विनि-गमनाविरहेणाधिकप्रतिबन्धकत्वानि च स्युरिस्यतिगौरवम् । ज्ञानद्वयकारणत्ववादिना विविष्टज्ञानतज्ज्ञसतत्प्रागभावादि-करुपनागौरव च फलमुखत्वाच दोष इति चेच । पक्षे विधेयभाने प्रयोजक हि लिङ्गस्य व्याप्यत्व पक्षध्रमेलं च ज्ञायमानं तदुभर्यं चेत् ज्ञातमपेक्षणीय किमविद्याच्यते यद्थे विलम्ब स्यात्तथाच विद्यिष्टज्ञानोत्तरत्वेनानुमित्यनुभवस्य निर्विवादस्याः भावात् प्रत्युत विद्याष्ट्रज्ञानार्थापेक्षणीयज्ञानद्वयोत्तरत्वेनानुमित्यनुभवस्यैव निर्विवादत्वात् विद्याष्ट्रज्ञानस्य व्यभिचारेण कारणत्वासभवालाधवमिकवित्करम् । नच लाधवप्रहतर्केण व्यभिचारप्रहापनोदने कारणत्वप्रहसभव इति वाच्यम् । तदानी-मेबोपजायमानेनानन्त्विशिष्टज्ञानतत्प्रागभावष्यसतत्त्रयक्तिकारणत्वकार्यत्वादिगौरवप्रहरूपप्रतिपक्षतर्केण लीकतेनपनोदितव्यभिचारप्रहेण कारणत्वस्यैवाप्रहादुक्तगौरवस्य फलमुखत्वेनादोषताया वक्तुमशक्यत्वात् । अयमालोक इलागुक्तस्थले चेदत्वाविकानस्यैव लिङ्गलोपगमात्तदविकाने तदानीमेव व्याप्तिप्रहस्य पक्षधर्मत्वप्रहस्य च भावात् । सन्मते विशिष्ट्यान विनापि हि समनोऽतुमिते । नच व्याप्तिसस्कारहेतुत्वपक्षे तत्र का गतिरिति वाच्यम् । क्षणविलम्बेन तस्यापि संभवात् उद्बद्धसम्बारहेतुत्वपक्षेऽपि व्याप्तिज्ञानसीव खजन्योद्धद्धसंस्कारवत्त्वसमवायान्यतरसवन्येन हेतुत्वोपगमाद्वोक्तस्यके भ० गी० १११

दोषासभवात् । अत्र पक्षे सस्कारजन्यलेनानुमिते स्मृतिलापादनमपि हि निरवकाशमिति । तदेतदनुमानमन्वयिमात्र केवलान्वयिनोऽभावात् , ब्रह्मातिरिक्तवस्तुमात्रस्य कल्पितलेन प्रमेयलादेरपि स्वाधिष्ठाने सद्रूपे ब्रह्मणि स्वरूपेण पारमार्थिन क्रुलेन वाडभावस्य परमार्थसतोऽधिकरणात्मना विद्यमानलेन व्यतिरेकस्यापि सत्तया केवलस्यान्वयस्याभावात् । नच स्ववृत्तिविरोध्ययन्ताभावाप्रतियोगिल केवलान्वयिल तचास्ति प्रमेयलादीनाम् मिथ्यालघटकीभूताभावस्य खसमाना-धिकरणखात् समानसत्ताकभावाभावयोरेव विरोधिलात् व्यावहारिकस्य प्रमेय लस्य कचिदपि देशे काले च व्यावहारि-काभावस्यासत्त्वात् । घटादीनामेव स्वत्रत्तिविरोधिस्वसमानसत्ताकदेशान्तरस्थाभावप्रतियोगिलेन तद्भिन्नसस्य प्रमेयत्वे सत्त्वादितिवाच्यम् । एतस्य पारिभाषिकलात् । एव केवलान्वयिलयहे तावतैव सर्वदेशे प्रमेयलिसिद्धेस्तत्र लिङ्गापे-क्षाविरहेण किंस्यात्केवळान्वय्यनुमानम् । तद्यहे च तस्यापि व्यतिरेकितुल्यतया तत्साधकस्य न प्रकारान्तरत्वमिति हृद्य वेदान्तिनाम् । एतेनाखन्ताभावप्रतियोगिलस्य व्यारृत्तले यतो व्यावृत्तल तदेव केवलान्वयि अव्यावृत्तले च तदेव केवलान्वयीति केवलान्वयिनो निराकरणमशक्यमिति निरस्तम् । तस्यापि कल्पितलेनाधिष्ठाने ब्रह्मण्य-केवलस्यान्वयस्याभावाद्रह्मणो निर्धर्मकलेन खव्यतिरिक्तसत्ताककेवलान्वयिलस्यासभवाच । सहचारमे-हाद्भेदे लन्वयसहचारमात्रग्रहीतव्याप्तिक केवलान्वयिल व्यतिरेकसहचारमात्रग्रहीतव्याप्तिकल सहचारमात्रगृहीतव्याप्तिकलमन्वयव्यतिरेकिलमिति तु नासप्रतिपन्न वेदान्तिनामि । केवलव्यतिरेक्यपि नानुमानप्रमे-दोऽर्थापत्तावन्तर्भावनीयत्वादिति । पक्षता तु सिसाधियपाविरहसहकृतसावकमानाभाव इति । तचानुमान द्विविधम् स्वार्थं परार्थं च परार्थं न्यायसाध्य न्यायश्च न्यायनये पञ्चावयववाक्यात्मको वेदान्तनये प्रतिज्ञाहेतूदाहरणत्रयावयवको विप्रतिपत्तौ सत्या विना प्रतिज्ञा विचारारम्मेऽन्यत्रन्यात्र प्रवेशेन विवादापर्यवसानदेखाकाङ्कोत्थानासमवाच प्रथम प्रतिज्ञाया आवश्यक-लात्तदगुज्ञापकाकाङ्क्षया हेतोर्ज्ञापकलनिर्वाहत्यास्याकाङ्कायामुदाहरणस्यावर्यकलात् । नच व्याप्तिवत्पक्षवमेलस्यापि ज्ञाप-कलौपियकत्वेनाकाङ्किततया तिबवत्यर्थमुपनयोऽप्यावस्यक इति वाच्यम् । हेतुवाक्यादेव पक्षधमेलावगमात् धूमादित्यस्य पर्वतस्य धूमवत्त्वादित्यत्र तात्पर्यात् । नच तथापि व्याप्यस्य न पक्षधमेतालाम इति वाच्यम् । तस्यानपेक्षितलाद्विशिष्ट-ज्ञानहेतुताया प्रागेव खण्डितलात् । बाधनिश्वयाभाव एव ह्यपेक्षितो नल्लबाधितत्वनिश्वय इति निगमन तु सर्वेथैवान-पैक्षणीय । प्रतिज्ञादेरावर्यकलादुदाहरणादित्रयावयवपक्षो नादरणीय । न्यायतदवयवप्रतिज्ञादिलक्षण तु चिन्तामण्याद्युक्त-रीत्या करणीयमित्यनुमाननिरूपणम् ॥ ॥ वैशेषिकास्तूपमानस्यापि न मानान्तरत्वमनुमानेनैव गतार्थत्वात् । तथाहि पिण्डोऽय गवयपद्वाच्यो गोसदशत्वादिति गवयत्वप्रहानन्तर च गवयत्वविशिष्टो गवयपद्वाच्योऽतिदेशवाक्यस्थगवयपदसमानाधि **फरणगोस्रदशपदार्थद**ष्टसजातीयलादित्यनुमान साहरुगादे प्रवृत्तिनिमित्तत्वे गवयलापेक्षया गौरवमिति तर्फसहकृत गवयत्वे वाच्यतावच्छेदकलमवगाहते । यद्वा गवयपद किचिद्धर्मावच्छित्रवाचकम् । पदलाद्गवादिपदवदिति सामान्यत शक्तिसिद्धौ गवयत्वसमनियत गवयत्वेतरत् । न गवयपदप्रवृत्तिनिमित्त जातिसमनियतजात्यन्यत्वात् गोलसमनियतसाम्नादिमत्त्वविद्य-नुमानाद्भवयत्वेतराप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे च सिद्धे गवयपद गवयत्वाविच्छन्नशक्त गवयलान्यधर्माविच्छन्नाशक्तत्वेसति शक्तत्वात् यक्षेव तक्षेवं यथा गवादिपदम् । यद्वा गवयपद गवयत्वविद्याष्ट्रवाचकम् वृत्त्यन्तरंविना वृद्धेस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात् गवि गवादिपदवत् । गवयप्रतिपत्तीतरप्रयोजनानुपलम्मेन वृत्त्यन्तराभावस्य सुप्रहत्वात् प्रवाहशक्त गङ्गादिपद् तीरे प्रयुक्तम् । तीरप्रतिपत्तीतरशैखपावनलादिप्रखयरूपप्रयोजनेनैव खायते शब्दप्रयोगे किमिखवाचक प्रयुक्तामह इति न्यायादिति तत्र कक्षणारूपवृत्त्यन्तरविद्ध तिषाणीयत इति वदन्ति । तत्र न्यायविद । कीहशो गवयोऽर्थाद्गवयपदवाच्य इति प्रश्नाः नन्तरं गोसदशो गवयोऽर्थाद्रवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्य प्रयुक्त श्रुत्वा प्रामीणो वन गतो दृष्ट्वा गवययूथ तत्र गवये गोसाहर्य नाकल्य्य सारत्यतिदेशवाक्यार्थमनन्तरं व्याप्तिमहणसारणादिकविनैव गवयो गवयपद्वाच्य इति जानात्य नुव्यवस्पति चोपमिनोमीति तदनुमितिविजातीया सज्ञासिज्ञसबन्धस्योक्ता प्रमितिरतिदेशवाक्यागृहीतगवयत्वगतवाच्यतावच्छेद-कत्वावगाहिन्यनुमित्याद्यनन्तर्भूता तत्करणमप्यतिदेशवाक्यार्थंघटकसादृरयज्ञानमतिदेशवाक्यार्थंस्मृतिव्यापारकमुपमान माना-न्तरमेव तत्सहकारि च साहर्याद्यपेक्षया गवयत्वे लाघवज्ञानम् । यथा च चक्षुरादिव्यापारोपरमेऽपि साहर्यविशिष्टपिण्डस्मृ-तावितदेशवाक्यार्थस्यतौ च जायमानाया प्रस्यक्षेण न गतार्थता सर्वयेव लौकिकसनिकर्षविरामे प्रसक्षस्य करणत्वानुपगमा-द्रतिदेशवाक्यार्थस्यतिविना साहरयज्ञानमात्रादिन्द्रियजादिन्द्रियजलिङ्गज्ञानमात्रादनुमितेरिवोपमितेरप्यनुद्यात् तद्यापारान्तर्-स्यायुक्तत्वात् व्यापारस्यापि व्यापारान्तरादर्शेनात् अन्यथानुमानशब्दयोरपि तत्रैवान्तर्भावप्रसङ्गात् । तथा व्याप्तिज्ञानाय-भावाजानुमाने गतार्थता युक्ता । नचातिदेशवाक्यादेव गवयत्वविशिष्टे शक्तिप्रहस्मवेन शब्देन गतार्थतेति वाच्यम् । काळान्तरे प्रत्यक्षेण तद्रहे सति वाक्यात्तत्र वाच्यत्वप्रहासभवात् शब्दादीना तदानीं गवयत्वविद्याष्ट्रस्यानुपस्थिते विरम्य व्यापाराभावात् गवयपदादिष तदानीं तदुपस्थिखयोगात् तत्र तदानीं तस्यागृहीतसङ्गतिलात् वाच्यताबोधकः पदान्तराभावाच । नच तात्पर्थत्राहकगोपदसमिभव्याहृतसदशपद्रुक्षणया गवयोपस्थितिरिति वाच्यम् । तदानीं गवयत्व-निम्निष्टोपस्थित्यभावेन तत्र कक्षणाया एवामहात् । नच अत्यक्षतो गवयत्वविमिष्टमहे निरुक्तलाघवमहे च सति तदानी-

मनुस्मृतस्यातिदेशवाक्यस्य गवयल्विबिष्टे गवयपद्वाच्यलबोधतात्पर्ये च निर्णाते सदृशपद्रलक्षणाम्रहाद्भवयलविबिष्टोपस्थितौ निरुक्तवाक्यज्ञानादेव तत्र गवयपदार्थगवयपद्वाच्यलान्वयबोधसभवादुपमानफलनिर्वाह इति वाच्यम् । उक्ततात्पर्यविपरीत-तात्पर्यप्रहवता गोसादृश्यविश्विष्ट एव गवयपद्वाच्यलतात्पर्यप्रहवता चापि गवयो गवयपद्वाच्य इति प्रतिपत्तेरानुभवि-कलेनोक्तवाक्यात्तदसभवेनोपमानस्य मानान्तरताया आवश्यकलात् । एव करभनिन्दापरे धिक्करभमतिबीर्धश्रीविमत्यादि-वाक्ये श्रुते निन्दातात्पर्ये च गृहीते काळान्तरेऽपि तादृशवाक्यतत्तात्पर्यानुस्मरणवतो दृष्टकरभयूथस्य करभलविशिष्टो-पस्थितौ वाक्यार्थदीर्घत्रीवलादिदर्शने वाक्यार्थानुसन्धाने च निरुक्तवाक्यस्योपमित्यर्थतात्पर्यप्रहाभावेन वाक्यादुपमानफलस्यानिर्वाहात् मानान्तरमुपमानम् । अथानुमानवदेवात्रापि भवस्याशङ्कोपमितौ साक्षात्करोमीस्यनुभवा-भावेन तत्प्रयोजकलौकि रसनिकर्षप्रयोज्यविषयताविशेषस्य तत्राभावेऽपि प्रत्यक्षोपमितिसामम्यो सङ्कावे प्रत्यक्षवारणाय कल्पनीयस्रोपमितिसामम्या प्रस्रक्षे प्रतिबन्धकलस्याकल्पनालाघवेन प्रस्रक्षल कल्पनीय तद्याप्य चोपमितिलमङ्गीकरणीयम् । यदि चाक्षुषलस्पार्शनलादेरुपमितौ समावेश स्यात् स्यात्ताभ्या साकर्यमिति तेषामुपमितिलविरुद्धलमुपेय । तथाच चाक्षुष लायवच्छिन्नप्रति प्रतिबन्धकलमावर्यकमिति प्रत्यक्षलावच्छिन्नप्रति प्रतिबन्धकलस्रोपमिते प्रत्यक्षलामावेऽप्यकल्पनालाघ वस्योक्तस्य तथाप्यनपायात्प्रसक्षेत्रे तत्र न मानमिति विभाव्यते तथापि तत्र मानसत्त्वमस्तु। तथासित राक्तिमानस उपमितिसामम्या प्रतिबन्धकलाकल्पनलाघवस्य सभवादितिचेन्न । घटादिमानस उपमितिसामम्या प्रतिबन्धकलस्यावस्य वाच्यतया लाघवेन तत्र विषयविशेषमिनवेश्य मानसलाविज्ञन्नप्रति प्रतिबन्धकलस्य वाच्यतयोपमितेर्मानसलाभावेऽपि गौरवविरहात्तत्र मानसले मानाभावात् । इच्छोत्तेजकलानुरोधेन प्रतिबन्धकताभेदेऽपि चाक्षुषादिसामम्या मानसप्रति प्रतिबन्धक कल्पनीय उपमितेर्मानसलोपगमे चाक्षुषसामग्रीकाल उपमित्युपपत्तये प्रतिबध्यतावच्छेदककोटावुपमित्यन्य-लिनिवेज्ञेन गौरवात् । उपमितिसामभीकाल उपमित्यन्यमानसवारणाय तत्रोपमितिसामध्या प्रतिबन्धकलकल्पने गौरवा-चोपमितेर्मानसलानभ्यपगमस्पेवोचितलादिति । अथाष्ट्रव्यविधर्माकाश इति वाक्य श्रुतवतामाकाशे चाष्ट्रव्यवैधर्म्यरूप शब्दावगतावुक्तवाक्यार्थसारणे च सति शब्दाश्रयलाविशिष्ट आकाशपदशक्तिप्रहो जायते तस्याप्यपमितिलमेव वाच्यम् । एव गन्धवती पृथिवीत्यादेधिकरमित्यादेश्व वाक्यत्यार्थं सारत पृथिव्या गन्धप्रहे करमे च दीर्घपीवलादिप्रहे पृथिवीलकरम-लादिविज्ञिष्टे पृथिवीकरभादिपदशक्तिप्रहो जायते तस्याप्युपमितिलमेव खीकरणीयमिति कारणाना साथम्येवैधम्यीदिज्ञानाना व्यतिरेकव्यभिचारात्कथ कारणलग्रह इति चेन्न । अनुमितौ तत्तिलिङ्गव्याप्तिज्ञानाद्यनन्तरत्वस्येवात्रापि सादद्यादिज्ञानाव्यहितो-त्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदकलोपगमादुपमितित्वव्याप्यजातिविशेषस्य तथालोपगमाद्वा व्यभिचारवारणसभवात् । अथाप्युप-मितिलाविच्छन्नप्रति कस्यापि कारणलानिर्वचनात्तस्याकस्मिकलापत्तिरितिचेन्न । अगृहीतसङ्गतिसज्ञाविबोष्टधर्मज्ञानत्वेनोपमिति-सामान्यहेतुलस्य खीकारात् । वैशिष्ट्य च खघटितवाक्यार्थलखप्रवृत्तिनिमित्तनियतलोभयसबन्धेन ताहराज्ञान च साध-र्म्यवैधर्म्यादिविषयकमेव न तद्शे वाक्यार्थलादेविषयलमिति प्राहु ॥ ॥ वेदान्तिनस्तु प्रत्यक्षदृष्टे गवये यद्गोसाहस्यज्ञान तत्करणम् । नच व्यापाराभावाच करणलिमिति वाच्यम् । फलायोगव्यविच्छिनकारणत्वस्यैव तत्त्वेनाभिमतत्वातः । नन कारणान्तरसमवधाने करणस्येव कारकान्तरस्यापि तथात्वात्करणत्वापत्तिरुपधेयसकरेऽप्युपाधेरसकरात् तस्मादुत्पद्यमानम-प्रत्यक्षगोधर्मिकगवयसाद्द्यज्ञानसुपमिति फलसुपमिनोमीस्र च्यायसिद्धवैजात्याश्रयस्य तस्य ऋतै प्रमाकरणैरसमवेन करणान्तरस्योपमानाख्यस्यावश्योपेयत्वात् । तथाहि न प्रत्यक्षेण तत्सभव गोगवयोभयनिष्ठस्य सादृश्यसैकस्याभावात् । एकले हि गवयान्तर्भावेण सनिकृष्टस्य तस्य कथचितस्यात्प्रस्यक्षलोपगम् । वस्तुतस्त्वाश्रयस्यासनिकृष्टत्वेन तद्विशेष्यकस्य प्रत्यक्षस्य हि न सभव । तद्विशेष्यकप्रत्यक्षे धर्मीन्द्रियसनिकर्षादिसामम्या प्रयोजकत्वादन्यथा घटे सनिकृष्टे तदन्तर्भावेण द्रव्यत्वसनिकर्षाद्वरो द्रव्यमितिवत् पटासनिकर्षेऽपि परो द्रव्यमिति प्रस्यक्ष पटे द्रव्यत्व साक्षात्करोमीस्यनुव्यवसायश्च स्यात् । तचानेकमाश्रयनिरूपकमेदेन भिन्न क्रप्तसप्तपदार्थवैधर्म्यात्पदार्थान्तरम् । विधिमुखेनैव हि प्रतीयमानत्वानाभावः । सामा-न्यादिषु हि प्रतीयमानत्वाच द्रव्यादिभावषदकमतएव न तस्य प्रतियोग्यनुपस्थितावाश्रयमात्रसनिकर्षेऽपि प्रहणमुभय-निरूप्यस्त्रभावस्यैव तस्य स्त्रीकारात्, क्रुप्तपदार्थोन्तर्भावे च तेषामतादृशत्वेन नियमेन प्रतियोग्यपस्थितिसापेक्षप्रदृणानुः पपत्तेरिति जरन्मीमांसका । भाष्टान्त तस्यातिरिक्तस्यापि साधारणधर्मव्यक्रयत्वस्यावस्यकत्वात्तादशधर्मात्रहे सादश्याप्रस्य-यादित्यावस्यकसाधारणधर्मेण तद्यवहारोपपत्तावदिरिक्ते तत्र मानाभाव गोत्वाश्वत्वादिसामान्यानामपि हि नित्यत्वादिकमस्ति साधारणो धर्म सचातिरिक्तसाद्द्रयोपगमानुपगमयो क्कप्त सप्तस्वन्तर्भृतोऽनन्तर्भृतो वेखन्यदेतत् । यद्यपि साधारणधर्मा-त्मक साहर्य खरूपेण न सनिरूपक तथापि तिद्भन्नत्व सति तद्गतभूयोधर्मत्वलक्षणसाहर्यत्वेन भासमार्न तत्पदार्थप्रति-योगिज्ञानसापेक्षानिरूपण सनिरूपकमेत्र । भूयस्त्व च न शरीरघटक तेन विषाणित्वेन गोसदशो महिष इति व्यवहारस्य नाजपपत्ति । ततीयस्य हि प्रयोज्यत्नममेदो वा सादृश्यान्वयितया प्रखाय्यते । भ्यस्त्वकथन च धर्मभ्यस्त्वाल्पत्वाभ्यां सादरयस्योत्कर्षापकर्षौ भवत इति सूचियद्विमिति न हि तत्त्रस्यक्षेणासनिकृष्टे गवि यहीतु शक्यम् । नप्यनुमानेन व्याप्तिपक्ष-धर्मेत्वयोरप्रहात नच सहश्योरभयो संनिक्रष्टत्वेऽचेन सहशोयसनेनापि सहशोयमिति प्रहे व्यभिचारादर्शने च सति

यद्यत्प्रतियोगिसाहर्यवत्तदपि तत्प्रतियोगिकसाहर्यवदिति व्याप्तिप्रहस्तभवात् । गोप्रतियोगिकसाहर्यस्य गवये प्रहणे गवयनिष्ठसादृरयप्रतियोगित्वस्यापि गवि सुप्रहत्वात् गौर्गवयप्रतियोगिकसादृरयवान् गवयनिष्ठसादृरयप्रतियोगित्वात् घटयो-रेक इवापरस्येत्यनुमानेनेबोपमानफलनिर्वाह इति वाच्यम् । यत्तदर्थयोरननुगमात् दघान्तदष्टयो साध्यहेतुत्वाभावात् साध्यहेत्वोरनुमानात्प्राक् काप्यसिद्धत्वात् साध्यस्याप्रसिद्धत्वादेव व्यतिरेकव्याप्तिप्रहस्याप्यसभवात् शब्दस्य तत्राभावादेव शान्दत्वं दूरापास्तम् । नैयायिकैस्तु यदभ्युपेत शक्तिपरिच्छेद उपमितिरिति यचीक्तम् व्याप्त्यादिज्ञानविरहकारेऽपि तत्सभ-वाज तस्यानुमितित्वमिति तत्र युक्तम् । सादृरयाविषयकस्योक्तज्ञानस्योपमिनोमीत्यनुव्यवसायस्यैवासिद्धेरुपमितित्वे तस्य मानाभावात् । ननोपमितित्व जातिविशेषः । प्रत्यक्षादिप्रमाणाजन्यागृहीतसङ्गतीत्यादिप्रागुक्तकारणजन्यज्ञाननिष्ठ प्रत्यक्ष स्वीकियत इति सादृश्यविषयकत्वेऽपि नोक्तानुव्यवसायोऽनुपपन्न इति वाच्यम् । उपमेयसदृशत्वेन प्रसिद्ध वस्तूपलभ्यप्रमा• णात् तेनोपमेयसुपिमन्वन्त्यापासरं जना यथा चन्द्र हष्ट्वा कामिनीवदन गवय हष्ट्वा गा तत्रैव च चन्द्रेण कामिनीवदन-मुपमिनोमि गवयेन गामुपमिनोमीखनुव्यवस्यन्ति च । तथाच सर्वलोकानुभवविरुद्धत्वाच्छक्तिपरिच्छेदस्थले तादृशानु-व्यवसायकल्पनस्यायुक्तलमेव हि मन्तव्य कथमन्यथा गोसाद्दयज्ञानजनितगवयपदशक्तिपरिच्छेदस्थले गवा गवयसुप-मिनोमीतिवत् वैधर्म्येण शक्तिपरिच्छेदस्थले विधर्मिणा तेन वाच्यन्तसुपमिनोमीति नानुव्यवसायो व्यवहारश्च । मन्मते तु धाल्यर्थतादशजातिविशेषाविच्छन्नान्वयिनी तृतीयान्तार्थप्रतियोगिकसादश्यनिष्ठप्रकारतानिरूपितद्वितीयान्तार्थनिष्ठविशेष्यतेव द्वि-। तृतीयान्तपद तात्पर्यप्राहक साद्दयविषयकानुमिखादिस्थलेऽनुमिनोमीखेवानुव्यवसायादुपमिनोमीखप्रत्ययात् सादर्यप्रकारताकजातिविशेषावच्छित्र एव वा भालर्थ गोनिष्ठविशेष्यताकल द्वितीयान्तार्थ सादर्यान्वयी गवयप्रतियोगि-कल तृतीयान्तार्थ इति वैधर्म्यस्थले नोक्तापित्तरुष्ट्रेण गामुपमिनोमीति । नचोष्ट्रोय गोविधर्मेति ज्ञानानन्तरमुष्ट्रविधर्मा गौरिति प्रमिते कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम् । उपमिनोमीति प्रत्ययाभावेनोष्ट्रवैधर्म्यस्य तत्रोपलब्धव्यक्तयन्तरेषु प्रहणेऽन्वयव्याप्तेरपि सुप्रहतयाऽनुमानजैव सेखस्य वक्तु शक्यलात्। एवमेव चाय तस्माद्दीर्घ इति ज्ञानानन्तर स चास्माद्रस्व इति ज्ञानस्यापि गतिबोंध्या । शक्तिपरिच्छेदस्थले चोपमिनोमीखनुव्यवसायस्यानुभवविरुद्धलेन निश्चये व्याप्त्यादिप्रतिसधानाभावे शक्ति-परिच्छेदोऽपि निश्चेतुमशक्य इत्यनुव्यवसायकल्पन शक्तिपरिच्छेदकल्पन चाविधाय क्रुप्तानुमितिसामग्रीकल्पनमेव हि युक्ततर तथासति ताहशोपमितेरभावेन तत्र ज्ञानान्तरसामध्यास्ताहशोपमितिसामध्या एवाभावेन तस्याज्ञानान्तरे च प्रति-बन्धकलाकल्पनेन लाघवमपि क्रचिदनुमिनोमीति प्रलयामावो दोषात् । मन्मते तु सादरयज्ञानस्थल उपमिनोमीत्यनु-भवस्यापामरजनप्रसिद्धतया तत्करणमपि विलक्षणमेव कल्पयितु युक्तमिति तत्र व्याप्तिज्ञानादिकल्पनाक्केशो हि नोचितो न बोक्तसामग्रीप्रतिबन्धकलादिकल्पनागौरव दोष फलमुखलादिति प्राहुरिति ॥ ॥ एवशब्दप्रामाण्यमपि वैशेषिकादिविप्र-तिपत्ते परीक्षणीयम् । तत्र वैशेषिका —शब्दो न प्रमाणमनुमानेनैव गतार्थलात् । तथाहि प्रयोज्यप्रयोजकव्यवहारेणाद्यशक्ति-परिच्छेदस्थले गामानय कुठारेण च्छिन्धीत्यादिवाक्यार्थस्यातुमानेनैवावगतल शक्तिप्रहामावेन शब्दतोऽर्थप्रहासभवात् । तद्वाक्य तु दृष्टान्तीकृत्य घटमानयेति वाक्य घटकर्मलान्वितानयनबोधतात्पर्यकम् घटाद्यर्थसारकसाकाङ्कपदकदम्बलात् गामानयेतिवाक्यवदित्यनुमानाज्ज्ञानावच्छेदकतया वाक्यार्थसिद्धि सभवति । यद्वा एते पदार्थो मिथ ससर्गवन्तस्ता-त्पर्यवत्साकाङ्क्षपदकदम्बघटकपदस्मारितलात् गोकर्मलादिपदार्थवदित्यनुमानादन्वयबोधसिद्धि । अथवा कर्मत्व घटीय घटसारकपदसाकाङ्कम् पदस्मारितत्वात् गोकमेत्ववदानयन घटकमेतानिरूपक द्वितीयान्तघटपदसाकाङ्कानयतिस्मारितत्वा-दिखेव विशिष्टवाक्यार्थप्रखयसभव इति शब्दो न मानमिति वदन्ति । तन्न व्याप्तिपक्षधर्मलाग्रप्रतिसधानेऽपि साकाङ्क-त्वादिप्रहे शाब्दबोधोदयादनुमानेन गतार्थयितुमशक्यत्वाच्छब्दस्य मानान्तरत्वावर्थमावात् । नच शब्दस्य प्रमाणान्तरत्वे सामम्यन्तरकल्पना तस्प्रतिबन्धकत्वान्तरकल्पनादिगौरवाद्वरं सर्वत्र शाब्दस्थले व्याप्तिज्ञानदिकल्पनैव युक्तेति वाच्यम् । **असुम**र्थे राणोमि शाब्दयामीति विलक्षणज्ञानगोचरानुभवाद्विजातीयप्रमासिद्धौ तत्करणान्तरस्यावश्यसुपेयत्वादन्यथा तस्याक-स्मिकत्वापत्तरज्ञमितिसामम्या प्रयोजकत्वे धूमादिलिङ्गकाजुमित्याहिस्थलेऽपि तादशप्रमोत्पत्त्या शूणोमीत्यजुव्यवसायापत्ते । नचाकाङ्काञ्चानादिशाब्दऋुप्तसामशीघटितानुमितिसामश्रीजन्यानुमितिरेव श्रुधात्वर्थ इति वाच्यम् । तादशसामग्रीजन्यत्वाप्रति-सन्धानेऽपि तादृशप्रतीत्युदयादुक्तार्थे गौरवेणाकाङ्कादेरनतुगतत्वेन च शक्तैर्वक्तुमशक्यत्वात्। अथ शाब्दत्वजाते सिद्धा-विपे तस्या अनुमितित्वव्याप्यत्व स्त्रीकरणीयम् । नच तत्र मानाभाव इति वाच्यम् । समानविषयकप्रस्यक्षसामग्रीसत्त्वे शान्दवारणाय तस्या प्रतिबन्धकत्वाकल्पनेन लाघवात् । अनुमितिप्रति प्रतिबन्धकत्वस्य ऋप्ततयाऽनुमितित्वाभ्युपगमे तत्प्रतिबन्धकतयैव निर्वाहात् । नचेच्छोत्तेजकत्वानुरोधेन प्रतिबन्धकतामेदस्यैव वक्तव्यलात्क लाघवमिति वाच्यम् । येषु येषु विषयेषु प्रत्यक्षसामग्रीकालेन शान्देच्छा कदापि जाता तत्तद्विषयशान्देषु प्रथक्प्रतिबन्धकत्वाकल्पनलाघवस्य तथापि सभवातः । एव समानविषयकानुमितिसामशीकाले शाब्दबोधवारणायानुमितिसामम्या प्रतिबन्धकत्वस्य शाब्दबोधस्यानु-मिलनारमकत्वे वक्तव्यत्वात् । तदात्मकत्वे चानुमित्यात्मकशाब्दोत्पत्तेरिष्टत्वात्प्रतिबन्धकत्वस्याकल्पनीयतया लाघवात् । अथ कान्द्रसातुभितिरबोपगमे कान्द्रसामम्या व्याप्तिकानादिषटितत्वसामस्यकतया तस्याभित्रविषमकप्रसादी प्रतिबन्धकरेने

गौरवमनुमितिलाभावे च प्रतिबन्धकतावच्छेदककोटौ व्याप्तिज्ञानाद्यप्रवेशेन लाघवमितिचेन्न । यथाह्यन्वयव्याप्तिज्ञानघटितैकानु-मितिसामग्रीपरा च व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानघटिता नच तयोरनुगमक किचित् लिङ्गमेदेनाननुगमस्तु सुतरा तथापि तत्तत्सा-मप्रीजन्यसर्वज्ञानेष्वमितिलमनुगतम् । व्यभिचारवारणाय कार्यतावच्छेदके तत्तत्कारणानन्तर्यप्रवेशेऽप्यनुमितिलस्याकस्मि-सकलकार्यतावच्छेदककोटो तत्प्रवेशाङ्गीकारात् अनुमितिलाविच्छन्नप्रत्यभावज्ञानलेन कारणलोपगमात् व्याप्तिमात्रस्याभावघटितत्वेन सर्वत्रानुमितिस्थले तत्सभवात् । तथाऽपराव्यादियघटिताप्याकाङ्का ज्ञानादिघटिता सामम्युपेयते तत्कार्यतावच्छेदककोटावप्यनुमितिलान्तर्भावेणाकाङ्काज्ञानस्याव्यवहितोत्तरलघटकाभावविषयकलेन वा तादशसामग्रीजन्य-ज्ञानेऽप्यनुमितिलसद्भावसभव एतादृशकार्यकारणभावे चोक्तलाघवगौरवस्यैव मानलात् एवच शाब्दसामग्रीप्रतिबन्धकतावच्छे-दककोटौ व्याप्तिज्ञानाद्यप्रवेशेन न गौरवावकाश । अथ शाब्दबोधस्य सिद्धिकालेऽपि विनैवेच्छासुत्पत्तेरनुमितिकारणस्य पक्षलस्य तत्राभावाच तत्रानुमितिलसभव इति चेच । तत्तिल्लकानुमितौ तत्तिल्लकानुमित्साविरहविशिष्टसिध्यभावलेन कारणलोपगमात् लिङ्गाजन्यशाब्दस्थले पक्षलाभावेऽप्यनुमितिले क्षत्यभावादितिचेदुच्यते । सत्येवमनुमितिलस्यैव शाब्दल-व्याप्यल कृतो न स्याद्विनिगमकाभावात् । नच तत्र कि मानमिति वाच्यम् । समानविषयकप्रसक्षसामम्या अनुमितौ प्रतिबन्धकलाकल्पनलाघवस्यैव मानलात् क्रप्तशाब्दप्रतिबन्धकतयैव निर्वाहात् । नचानुमितिसामध्यामाकाह्वाज्ञानादीनां तत्र शाब्दलनिर्वाहाय प्रवेशनीयतया तस्या प्रतिबन्धकले गौरवमिति वाच्यम् । आकाङ्काद्यघटितस्यैव व्याप्तिज्ञानादिघ-टितस्य शाब्दसामग्रीविशेषस्य खीकारात् । कारणाव्यवहितोत्तरत्वस्याकाह्वाव्याध्यादेरननुगर्मेन कारणतावच्छेदककोटाववस्य प्रवेशनीयत्या व्यभिचारस्य वारणसभवात् । नच तत्र शृणोमीखन्व्यवसायापत्तिरिति वाच्यम् । तवापि शाब्दस्यलेऽन्तिभनो-मीखनुव्यवसायापत्तेर्द्वरुद्धरुद्धात् । शाब्दान्यानुमितिलेनानुमिनोमीखत्र तवानुमिखन्यशाब्दलेन श्रणोमीखत्र कारणल-कल्पनेनापित्तवारणस्य समानलात् । नचानुमितौ व्याप्तिज्ञानादिकार्यतावच्छेदककोटौ शाब्दलाप्रवेशात्कुत शाब्दलस्य सभव इति वाच्यम् । आकाङ्काज्ञानादिकार्यतावच्छेदकेऽप्यनुमितिलस्याप्रवेशात्कृतोऽनुमितिलस्य सभव इत्यस्य समानलात् । यदि चोक्तलाघवानुरोधादेवानुमितिल्याकाह्माज्ञानादिकार्यतावच्छेदके प्रवेश इत्युच्यते तदोक्तलाघवानुरोधेन शाब्दल्यापि व्याप्तिज्ञानादिकार्यतावच्छेदककोटौ प्रवेशोपगम इलिप वक्त शक्यम् । शाब्दलावच्छिन्नप्रति ज्ञानलेन कारणलोपगमाद्वा शाब्दलस्य सभव निर्विशेषसामान्योत्पत्त्यसभवेन विशेषसामग्रीविरहेण प्रत्यक्षादौ च शाब्दलासभव । अथ न शृणोमीति विपरीतानुव्यवसायात् न शान्दलमितिचेन्न अनुमिनोमीत्यनुव्यवसायान्नानुमितिलमपीत्यपि त्रस्य तसाद्विरुद्धमेवान्समितिल शाब्दल च मानसल्विनराकरणमनुमिताविव शाब्देऽप्यनुसधैयम् ॥ ॥ शाब्दबोधे च पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थिति कारणमा-काङ्कादिज्ञाने सत्यपि पदात्पदार्थानुपस्थितौ शाब्दबोधानुदयात् समवायेनाकाशसबन्धिलेन गृहीतघटादिपदादाकाशोपस्थितौ तस्य शान्दबोधाभावाद्वतिरूपसबन्धेनार्थसबन्धितया गृहीतात्पदादेव जायमानोपस्थिति कारण बोध्यम् । अथ घटपद घटे शक्त गङ्गापदं तीरसबन्धिशक्तमित्यादिज्ञानानामपि घटतीरादिविषयकतया तेषामेवासु घटतीरादिशाब्दहेतुल तद्वत्तरं पुनर्घटतीराद्युपस्थितिकल्पनमनर्थकमितिचेत्र यदि हि विशेषणज्ञानसपत्तिमात्रार्थं स्यात्पदार्थज्ञान ततश्च शाब्दबोध प्रसिक्षादितोऽपि घटादिज्ञाने शाब्दबोध स्यादिति पदप्रयोज्येव ज्ञाने तदर्थनिषयता तदर्थशाब्दप्रयोजिकेत्यपेयानुभवान्ररो-धात । निहं शक्तिज्ञाने तदर्थविषयता पदप्रयोज्येति न सा शाब्दोपयोगिनीति शक्तिज्ञानाद्यनन्तरं पदप्रयोज्यविषयताक-पदार्थोपस्थितिरवश्यमुपेयेति । किंचान्वयव्यतिरेकाभ्या पदज्ञानजन्योपस्थितेहेंतुले सिद्धे तद्वपायतया शक्तिज्ञानादे कारण-लकल्पन नहि तच्छिक्तिज्ञानादितोपलपित शक्यम् । वस्तुतस्त शक्तिसबन्धेनार्थसबन्धितया गृहीतेऽपि पदे वाधकात्पदार्थ-स्यासरणे शान्दबोधस्याननुभविकलात्पदार्थोपस्थितेसाजन्याया हेतुल विनाप्युपस्थिते शक्तिज्ञानमात्रादित शान्दस्यानुभवि-कल उपस्थितिहेतुलव्यवस्थान गीर्वाणगुरूणामप्यशक्यमिति मन्तव्यम् । वृत्ति शक्तिर्क्षणा च । शक्तिश्वास्माच्छब्दा-दसमर्थो बोद्धव्य इद पदममुमर्थ बोधयिवतिश्विरेच्छा तादृशेच्छामात्र वा नैयायिकादीनाम् । पदार्थान्तरमेव वाच्यवाचक-भावादिरन्यत्र कार्यानुकूलशक्तिवत्पदेऽप्यर्थस्यत्यनुकूला तदार्थानुभवानुकूला च शक्तिर्भद्वादिमीमासकाना वेदान्तिना च शक्यक्ष जातिग्रणिकयाद्रव्यमेदाचतुर्धा तत्र गवादिपदाना गोलविशिष्टे शक्ति जातिमात्रस्य हानोपादानाद्यशक्यलात गामानय गामपसारय गौर्नश्यतीलादेरसभवप्रसङ्गादिति नैयायिका । नाग्रहीतिवशेषणा बुद्धिविंशिष्टमुपसकामतीति म्यायात् गौरवाच जातावेव शक्ति । गामानयेखादौ कर्मलादौ गोलादे प्रथमं खाश्रयवृत्तिलादिसबन्धेनान्वये पश्चादनुमानतो जातितुस्यवित्तिवेद्यत्वेन व्यक्तेरर्थाज्ञातिभासकसामग्या व्यक्तिभासकत्वेन वानुपपत्तिज्ञानसहकृतशब्दाद्विनेव लक्षणा जातिशक्ततया गृहीताद्वा जातिशक्तेन लक्षणयोपस्थापितस्य तद्विकिष्टस्य कर्मत्वेन्वयाद्वा गवादिकमेलप्रतीति नाशप्रतियो-गित्वे खाश्रयवृत्तिलसबन्धेन नाश एव वा खाश्रयप्रतियोगिकत्वेन गोलस्य खरूपत उपस्थितस्यान्वय । तेन शाब्दबोध-विशेष्यलस्याविक्छन्नलिन्यमेऽपि न क्षतिः । स्वरूपत एव शक्तिसवन्धेन गोलप्रकारकस्य शक्त्यश एव वा निरूपितल सबन्धेन तत्प्रकारकस्य शक्तिज्ञानस्योपगमाच गोलप्रहापेक्षानिबन्धनगौरवस्यावकाश । शुक्रत्वादिगुणानामेकत्वात् । द्रव्यस्य तद्भिव्यक्षकत्वोपगमेनोत्पत्त्याद्यस्त्रीकारात् तत्रैव श्रुक्कादिपदाना शक्ति धातूना क्रियायामेन शक्ति तस्या एव कारकाद्यन्वय-

विशेष्यत्वसमवात् सहपतो जातेविंशेष्यत्वासभवेन किचिद्रूपेण तथात्वे गौरवात् जाते सस्यानव्यक्त्याया गुणिकयादावनभ्युप-नमाच चैत्रादिसज्ञाशब्दाना द्रव्ये शक्तिरिति मीमासका वेदान्तिनश्च । यथाच कार्यान्वितस्वार्थं एव न पदाना शक्तिरितु सिद्धार्थं एव लिङ्गाचितिरक्तानां पुत्रस्ते जात इसादितोऽपि शक्तिप्रहात् । तथोक्त प्रागन्यत्रापि च प्रपश्चितमिति नेह प्रपश्चते । लक्षणा शक्यसबन्धरूपा रृति । साच पदस्येति नैयायिका । पदार्थस्येति मीमासका वैदान्तिनश्च । साच जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्था जहद जहत्स्वार्था चेति त्रिविधा । गङ्गादिपदाना तीरे विष भुक्ष्वेसन्न भुज शतुग्रहम्रोजननियृत्तौ लक्षणा जहत्स्वार्था । शुक्लादिपदाना ग्रुक्कगुणविश्रिष्टे लक्षणाऽजहत्स्वार्था । सोऽथ देवदत्तस्तत्त्वमसीत्यादौ विश्विष्टयो पदाभिषेययोरैक्यानुग्पत्त्या विश्लेषणपरित्यागेन विशेष्यमात्रे लक्षणा जहदजहत्स्वार्था । सेय भागलक्षणेत्यप्युच्यते । वस्तुतस्तत्र शक्तयोपस्थिते विशिष्टे विशेषणान्वयबाधाद्विशे-ष्यमात्रान्वयो लक्षणाविनैवेति पक्षे काकेभ्यो दिध रक्ष्यतामिखत्र काकपदस्य दध्यपघातकत्वेन काकतिदतरलक्षणैव जहदजह-त्खार्था बोध्या । शक्यतावच्छेदककाकत्वरूपखार्थपरिखागात्काकरूपखार्थापरिखागाच । एव निरूढाधुनिका चेति प्रकारमेदोऽपि लक्षणाया शुक्कादिपदाना गुणवाचकाना गुणिनि लक्षणा निरूढा अनादिप्रयोगपरम्परानुमितानादितात्पर्यकत्वस्यैव निरूढलक्ष-णात्वातः । साचेय शक्तिकल्पैव । नचानादिप्रयोगविषयत्वे शक्तिरेवास्त्वितः वाच्यम् । लाघवेनानादिप्रयोगविषये गुणे शक्ति-सिद्धौ शक्यार्थसबन्धादिप गुणिप्रतीतिनिर्वाहादनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायाच तत्र शक्त्यभावावधारणात् । आधुनिका च सा प्रयोजनवती । खायते राब्दप्रयोगेऽवाचकप्रयोगस्यान्यात्यत्वात् । सति च प्रयोजने तस्य वाचकानधीनस्य सपत्तये लक्षणयार्थंत्रलायकस्यावर्यको हि प्रयोग यथा गङ्गाया घोष इलात्र तीरे शैलपावनादिप्रलयाय लाक्षणिकगङ्गापदप्रयोग सारोपत्वसाध्यवसानत्वादिभि प्रमेदा अलकारशास्त्रप्रसिद्धा बहुवस्तत एव वेदितव्या । गौणी च न रृत्यन्तरम् । शक्यार्थसाहर्यात्मकसबन्धत्वेन लक्षणायामन्तर्भावात् । साचेय लक्षणा वाक्यार्थसबन्धात्मकाप्यस्ति । पदार्थत्वस्य लक्षणा-शरीरघटकस्य पदबोध्यत्वरूपस्यैव विवक्षितत्वात् । वाक्यार्थस्यावाच्यत्वेऽपि पदबोध्यत्वानपायात्तत्सवन्धस्य लक्षणात्वाक्षते । नचात्र मानाभाव । घोषे गमीरनदीतीरवृत्तित्वतात्पर्येण प्रयुक्तस्य गभीराया नद्या घोष इति वाक्यस्यान्यथानुपपत्ते । तथाहि नदीपदस्य नदीतीरलक्षकत्वे तत्र गभीरपदार्थानन्वयो नहि तीरं गभीरम् नद्या पदार्थैकदेशत्वेन तत्र हि गभीरपदार्थान्वयो न व्युत्पन्न । नापि नदीपदस्य गभीरनदीतीरलक्षकत्वम् । गभीरपदस्य वैयर्थ्यात् । तात्पर्यप्राहकत्वस्य विविद्यार्थात्वसभवे व्यर्थत्वकल्पस्यानुचितत्वात् । तस्मात् गभीराया नद्यामिति वाक्यार्थो गभीरनदीवृत्तित्वात्मक खसबन्धेन गमीरनदीतीरवृत्तित्व लक्षयति । तस्य खरूपेण घोषेऽन्वयस्तस्य वाक्यार्थत्वेनानामार्थतया मेदान्वयो नायुक्त । वाक्यार्था न्वये हि परेषा यादश्याकाङ्का तद्वाक्यलक्ष्यार्थान्वयेऽप्यस्माभिरपि तादश्याकाङ्काया एवोपगमान्नातिप्रसक्ति । एव चार्थवाद-वाक्याना प्राज्ञास्त्यादौ लक्षणा विधिवाक्येनैकवाक्यताप्युपपन्नेति । लक्षणाबीज तु नान्वयानुपपत्ति काकेभ्यो द्धि रक्ष्यतामित्यादौ सत्यामप्यन्वयोपपतौ तात्पर्यसत्त्वे दध्युपघातकत्य लक्षणया प्रतीते किंतु तात्पर्यानुपपत्ति विना लक्षणा लक्षणाबीजम् । तत्त्व च रुक्षणाजन्योपस्थिते । शाब्दसामश्रीघटकत्वप्रयोजकत्वम् । तथाच शक्यलक्ष्यार्थद्वयोपस्थित्योर्यदर्थ-तात्पर्यमह शान्दसामश्रीघटकस्तदर्थोपस्थितिरेव शान्दसामश्रीघटिका नान्येति फलितम् । व्यञ्जनात्वालकारिकामिमतापि न वृत्यन्तरम् । शब्दकर्मणा विरम्यव्यापाराभावाच्छक्यलक्ष्यार्थप्रतीत्याभिधानपर्यवसाने व्यक्तवार्थप्रत्यये तद्यापाराभावात् । व्यक्त्यार्थोपरागेण राणोमीत्यनुव्यवसायाभावाच । व्यक्त्यार्थप्रत्ययस्तु क्रचित्रनुमानात्किचिन्मानस इति तत्वम् ॥ शाब्दबुद्धौ चाकाङ्कायोग्यतातात्पर्याणा ज्ञानमासत्तिश्च कारणम् । तत्राकाङ्का नाम वेदान्तिनामन्वयप्रतियोग्यनुयोगिनो पदोपस्थितयो परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यतैव यथा घटमानयेखादौ पदोपस्थितयोर्घटत्वरुर्मत्वाचो कर्मत्वानयनाद्योश्वास्ति घटज्ञाने तदन्वयिकमत्वादे कर्मत्वज्ञाने तदन्वयिघटादेरानयनादिकियायास्तज्ज्ञाने कर्मत्वादिकारकशक्तीर्जज्ञासोदयात् तद्वि-षयत्वयोग्यता । नहि भवति घटादिक कर्मत्वादिद्वारा कियायामनन्वित कर्मत्वादिक वाश्रयानन्वित कियासमन्वित किया वा कारकानन्विता कारक वा क्रियानन्वितमवगत समीहितफलकबोधविषयसमर्पणे पर्याप्तमिति भवति प्रातिपदिकार्थ-घटविभक्तयर्थंकर्मत्वादिज्ञानानन्तरमेतदर्थान्वितविभक्तयर्थं जानीया विभक्तयर्थंकर्मत्वाद्यन्वयिन प्रातिपदिकार्थमेतत्कारकान्व-थ्रिनीं क्रियामेतित्क्रयान्विय कारक जानीयामित्यादिका जिज्ञासा । सा च न शाब्दस्थळे नियतेति तद्विषयत्वमुपेक्ष्य तद्विषयत्वयोग्यत्वमुपात्तम् । तत्व च समभिव्याहृतपदार्थान्वयबोधविरहसहकृतत्वे सति कियात्वकारकत्वादिकम् समान-विभक्तिकपदोपस्थाप्यत्व च । निहं समिमव्याहृतपदार्थोन्वयबोधे सित क्विदिप भवलन्वयिनो जिज्ञासेति सल्यन्तसुपात्तम् । तेन वाक्येनान्वयबोधे जनिते न पुनरन्वयबोधापत्ति । क्रियाकारकत्वादिमत्त्वेऽप्युक्तबोधाभावविरहेण निरुक्तविबिष्ट-योग्यत्वलक्षणाकाङ्काविरहात् पुनस्तेनैव शब्देनान्वयबोधस्थेच्छाया पुन शाब्दोत्पत्तेरिष्टत्वे तादशबुबोधयिषाविरहविश्विष्टान्व-यबोधाभावसहक्रतत्व वाच्यम् । वस्तुतस्तु तत्तद्दाक्यजन्यबोधे तत्तद्दाक्यजन्यान्वयबोधेच्छाविरहविद्यिष्टतत्तद्दाक्यजन्यान्वय-बोधाभावस्यैव कारणत्वमाकाङ्कात्व च । सेयकाङ्का खरूपसत्येव हेतुरेतस्याश्वाकाङ्काया मूल तु विशेषणत्वेनैकत्रान्वितस्य नान्यत्रान्वय इति सक्चदुचरित शब्द सक्चदेवार्थं बोधयतीति सर्वशास्त्रकृत्सिद्धान्त । अनुमितौ सिद्धिमात्र विरोधिशाब्दे तु तत्तद्वाक्यजन्ये तत्तद्वाक्यजन्यज्ञानमेव नतु तत्समानार्थकवाक्यान्तरजन्यमपि ज्ञान प्रलक्षादिजन्य तु स्रुतरा न विरोधीति

विशेषो बोध्य । नन्वेव 'सा वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिन'मित्यत्र यागद्वारा विश्वदेवस्यामिक्षयान्वितस्य वाजिनपदार्था न्वये नराकाङ्मयप्रतिपादन ग्रन्थकृतामसङ्गत स्यात् । विश्वेदेवान्वितवाजिनबोधाभावस्यैव तादशबोधानुकूळलेन प्रयममभावेनाकाङ्गाया सत्त्वादितिचेन्न । 'विनियोक्त्री श्रुतिस्तावत्सवेष्वेतेषु सुस्फुटा । धीस्तस्या सनिकर्षेण विप्रकषेण च स्थिते'ति वातिकाद्धि श्रुतेरेव सर्वत्र विनियोक्तृत्वमवगम्यते । श्रुतिश्व कचिरप्रत्यक्षा कचिचाप्रत्यक्षा लिङ्गवाक्यादिभि करुप्या । तत्र श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याभिषेयेष्वज्ञाङ्गिभावग्राहकेषु श्रुतिकरुपनया विनियोजकाना लिङ्गादीना श्रुतिकल्पकल उत्तरोत्तरानपेक्षलेन पूर्वपूर्वस्य सनिकर्ष उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वापेक्षत्वेन विप्रकर्ष श्रुतिबुद्धा कल्पनात्मिकया भवति । तथाच प्रसक्षश्रतिस्थले तया विनियोगिसद्धौ विनियोगाय श्रुतिकल्पनाया नाकाङ्का । यत्र न श्रुति अखक्षा तत्र विनियोगसिद्धये श्रुतिकल्पनाया भवत्याकाङ्क्षेति साकाङ्कस्थले लिङ्गादिभि कल्पिता सा भवत्यपोरुषेयैव । अन्यथा प्रामाण्याभावेन किल्पतयापि तया विनियोगानिर्वाहात् । यत्र तु नाकाङ्का तत्र लिङ्गादिभि किल्पतापि श्रुति पौरुषेयैव ता विना विध्यपेक्षितविनियोगासिद्ध्यभावेनापौरुषेयतया कल्पनाया सामर्थ्यविरहादित्यप्रामाण्येन नास्ति विनियोजकल तस्या इति विनियोगसिद्धनुकूलश्रुतिकल्पनाप्रयोजकाकाङ्काभावप्रतिपादकलेन हि प्रन्थसामजस्यम् । वाजिनविनियोगाय कल्पिताया श्रुते पौरुषेयतया विनियोगासाधकत्वेनोक्ताकाङ्काविरहस्य सत्त्वादिति । अथवा तत्तत्पदार्थान्वितत-त्तत्पदार्थशाब्दबोधे तत्तत्पदार्थान्वतत्तिदत्तरार्थशाब्दबो वाभावलक्षण जिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकाङ्कामुलमत्र घटमानया-श्वमपसारयेति वाक्यद्वयस्थले घटकर्मकलेनानयनबोधे जाते सत्यपि तात्पर्ये घटकर्मकलेनापसरणस्य बोधानुदय । घटमानय पिषेहि चेलादौ घटमिल्यनुसहितपदान्तरादेव हि घटकर्मकत्वेन पिवानबोव । पदार्थत्व च पदप्रयोज्यविषयता-श्रयत्व । तेन घटकमें बादीना न पदार्थं बहानि । ताहराबोधे सित हि तत्पदार्थान्वितार्थगोचरिजज्ञासानुद्यात् ताहरा-बोधाभावस्य योग्यलरूपता । विश्वेदेवान्वितवाजिनबो वात्प्रागेव विश्वेदेवान्वितवाजिनेतरामिक्षाबो वस्य विद्यमामत्वेन तद-भावरूपाकाङ्काविरहो विश्वदेवान्वितामिक्षाबोधात्प्राक् विश्वदेवान्वितामिक्षेतरपदार्थबोवाभावस्य सत्त्वेनाकाङ्कासद्भावश्वेति । एतेन धारावाहिकशाब्दबोध एव हि नेष्ट । सच सामम्यत्रवृत्तिविरहादेव वार्यते । सामग्रीसद्भावे च प्रमाणान्तरजन्यसमान-विषयकज्ञानानन्तरमिव तद्वाक्यजन्यैकशाब्दानन्तरमपि पुनस्ततस्तादृशशाब्दबोध इष्यत एव विनैवेच्छामिति प्रायुक्तजिज्ञासा-विरहविशिष्टशान्दाभावस्य नाकाङ्कात्मकतया कारणलसभव सकृदुचरित इलादेस्त्वेकवाक्यमे कार्यविषयकबोधमेव जनयति नार्थोन्तरविषयकमर्थद्वयतात्पर्ये वाक्यमेदप्रसङ्गेनेकार्थ एवैकवाक्यतात्पर्यस्याङ्गीकरणीयतया तात्पर्याभावादर्थान्तरबोधस्य न सभव इलाज तात्पर्यम् । नच श्रेषस्थल उभयार्थं एव तात्पर्यादुभयार्थबोधस्पेष्टतयैवमयुक्तमिति वाच्यम् । आवृत्तयैव तत्रापि बोधाङ्गीकारादेकस्योभयाबोधकलानपायादिति पक्षेऽपि न क्षति ॥ अयोक्ताकाङ्काभ्युपगमे घट कर्मलमानयन कृतिश्चेत्र इत्यत्रापि घटकर्मताकानयनकृतिमचैत्रादिबोधापत्तिरितिचेख । घटान्वितकर्मलादिबोधे घटामित्याद्यानुपूर्वाज्ञानस्यानयनान्वित-कृत्यादिबोध आनयतीत्याद्यानुपूर्वीज्ञानस्य हेतुलमित्यस्योपगमेनोक्तापत्त्यसभवात् । नच घटान्वितकमेलबोधस्य कलशामित्या-दाविप दर्शनाद्यभिचार इति वाच्यम् । घटमित्यानुपूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरतादशबोधे घटमित्यानुपूर्वीज्ञानस्य कलशमित्यानु-पूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरतादशबोधे कलशामिलानुपूर्वीज्ञानस्य हेतुलिमिलादेरपगमेन दोषाभावात् । घटकमेलानयनाद्योश्चान्व-यबोधे निरुक्ततादृशाभावलक्षणाकाङ्कीव कारणमिति । न्यायविद्खु गामानयाश्रमपसारयेखादौ सति तात्पर्ये गोकर्मका पसारणान्वयबोधस्यष्टलमुररीकुर्वन्तो नोक्ताभावस्य कारणलमिच्छन्ति तेषा गामानयेलादौ गोकर्मलान्वितानयनादिप्रतीते कथमुपपत्तिराकाङ्काभावात् । अत्र केचित् द्वितीयान्तगोपदसमिभव्याद्वताख्यातान्तन्यादिधातुज्ञानत्वेन कारणलादुक्तज्ञानविषयोन क्तसमभिव्याहारस्याकाङ्कालाच नैराकाङ्क्षयमित्याहु । वस्तुतो न समभिव्याहारस्याकाङ्कात्व गौरवात् । तथाहि राज्ञो भूरित्यादौ राजसंबन्धिम्प्रमृतिज्ञाने दश्चदशराजभूसज्ञासमुदायान्तर्गतसज्ञाद्वयसमिन्याहारज्ञानाना शत कारणानि स्यराज्यूर्व्यास्त कारणले विंशतिकार्यकारणभावा । तथाहि राज्ञ इत्यानुपूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरराजसबन्धिभूविषयकशाब्दबोधे राज्ञ इत्यानु-पूर्वीज्ञानस्य कारणलमिखेन इसन्तराजपर्यायानुपूर्व्या दशभूरिखानुपूर्वीज्ञानाव्यवहितोत्तरराजसबन्धिभूविषयकशाब्दबोधे भूरित्यानुपूर्वीज्ञानस्य कारणलामिस्येव खन्तभूपर्यायानुपूर्वीज्ञानस्य दशेति राजसबन्धिभूविषयकशाब्दस्योभयज्ञानकार्यतावच्छे-द्काकान्तत्वेन नोभयानुपूर्वीज्ञानविना तदुत्पत्तिरुभयज्ञान वैकदा नोभयानुपूर्व्यविच्छिन्नसमिभव्याहारविनेति तादशसमिभ-व्याहारस्यावश्यकता । एवमेव सर्वत्रानुपूर्वीज्ञानस्य कारणतोहनीयेत्याकाङ्कासक्षेप ॥ ॥ योग्यता चायोग्यतानिश्चयविरह इति केचित् । विशेष्ये विशेषणसर्मावत्त्व तज्ज्ञान निश्चयसशयसाधारण कारणमित्यपरे । बीज चास्य कारणत्वे सेको न विहकरणक इति बाधनिश्चये विह्वना सिश्चतीत्यत शाब्दबोधानुदय एव । यद्यपि बाधनिश्चये प्रत्यक्षेच्छाया प्रत्यक्षो-द्यात्प्रसक्षलाविच्छन्नप्रति प्रसक्षेच्छाविरहविद्यिष्टवाधनिश्वयस्य विरोधित्व पृथगेव वाच्य प्रसक्षान्यबुद्धिलाविच्छन्नप्रति तद्तिरिक्तप्रतिबन्धकलोपगमे प्रलक्षान्यलबुद्धिलयोर्विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण गुरुप्रतिबध्यलद्वयापेक्षया शाब्द-लाविन्छन्नमनुमितिलाविन्छन्नप्रति च प्रतिबन्धकलद्भयमुपेय तत्र शाब्दलाविन्छन्नप्रति प्रतिबन्धकत्व न वाच्यम् । तथा-सति प्रतिबन्धकवाधनिश्वयाभावत्वेन कारणता स्यात्तदपेक्षया योग्यताज्ञानस्य कारणलमेवोचितम् । बाधनिश्वये तदसपत्त्यैव

शान्दापत्त्ययोगात्तथापि परोक्षलस्य जातित्वेऽनुमितिसाधारण तदवन्छिन्नप्रत्येकमेव प्रतिबन्धकत्व वक्तु शक्यम् । परोक्षल-जातेरभावेऽपि सशयात्मकयोग्यताज्ञानानन्तर बाधनिश्चयसभवेन शाब्दापत्तेर्दुर्वारतया शाब्दलावच्छिन्नप्रस्रपि बन्धकलस्यावस्यकलमिति तदभाव एव योग्यतेति प्रथमपक्षनिष्कर्ष । द्वितीयपक्षेऽस्ति पक्षद्वयम् । बाधनिश्वयाभावस्य कारणत्वेऽपि वहिकरणकलाभाववत्सेकीयाकृतिरित्यादिमानसप्रति वहिना िषञ्चतीत्यादिशान्दसामध्या कल्पनलाघवानुरोधेन योग्यताज्ञानाभावमानसप्रत्यक्षे शाब्दसामध्या प्रतिबन्धकलाकल्पनलाघवानुरोधेन च योग्यताज्ञानस्य कारणलमिखेक पक्ष । नच विह्नकरणकलाभाववत्सेकीयाकृतिरिति मानसप्रसक्षे सेको न विह्नकरणक इति निश्वयस्य विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानविधया कारणत्वेन तत्सत्त्वे तदभावरूपशाब्दसामम्यभावात्सामग्रीद्वयस्यैकदाऽसभवान्न प्रति-बन्धकलकल्पनाप्रसर इति वाच्यम् । विशेष्ये विशेषणामिति रीखैन मानसस्यापाद्यलात्तत्र विशेषणतावच्छेदकप्रकारक-निर्णयस्याहेत्त्त्या बाधनिश्चयस्य सत्त्वानावश्यरूपलेन सामग्रीद्वयसत्त्वसभवात् योग्यताज्ञानस्य कारणले तु विशेषणाशे सशय-स्यातुपगमेन सेकाशे वहिकरणकलिश्चयात्मकस्य वहिकरणकसेककृतिप्रकारकयोग्यताज्ञानस्य सत्त्वे बाधनिश्चयविधया तस्योक्तमानसविरोधितया तत एव तदनुत्पत्ते सामग्रीप्रतिबन्धकलस्यानावर्यकलमेव योग्यताज्ञानस्य खरूपत एव तदभाव-मानसविरोधितया तत एव तदनुत्पत्तेस्तत्रापि सामधीप्रतिबन्धकलस्यानावदयकलमिति । द्वितीयपक्षस्त शाब्दबोधे बाध-निश्चयस्य न विरोधित्व सत्यपि सेको न वहिकरणक इति बाधनिश्चये वहिना सिश्चतीति वाक्यादृहिकरणकसेकशाब्द-बोधस्यानुभविकलात् । अतएव कथमद्रवेण विह्ना सेक व्रवीषीत्याद्यपहाससङ्गति । उक्त च अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्द करोतिही'ति । नचैतत्सर्वं शब्दजन्योपस्थितिमूलकमानसादुपपादनीयमिति वाच्यम् । तत्र विह्वकरणक सेक राणोमि श्रुतस्तादृशसेक इत्यनुव्यवसायस्यान्यथोपपादयितुमशक्यत्वात् । एवंसत्यपि योग्यताज्ञानस्य कारणलमावश्यकमन्यथा वाध-निश्चये सति बुभुत्सितार्थस्य प्रतिपत्तिर्नाबुभुत्सितार्थस्येति व्यवस्था न स्यात् । योग्यताज्ञानस्य कारणले तु तत्सपादन एव तदुपयोग बाधकाले विनेच्छा योग्यताज्ञानस्य मानसस्यासभवात्। नच शाब्दबोध एवाहार्येऽस्तु तदुपयोग इति वाच्यम्। अपरोक्ष ज्ञानमनाहार्यमेवेति सिद्धान्तात् शाब्दस्याहार्यस्यासभवात् । नचाहार्ययोग्यताज्ञानेनावर्यकेन शाब्दप्रयोज्य-कार्यनिर्वाहसमवात् तत्स्वीकारो व्यर्थे इति वाच्यम् । राणोमीत्यादिप्रायुक्तानुभावस्य शाब्दज्ञान विनाऽनिर्वाहस्तस्यावश्यकला-॥ आसत्ति पदजन्यपदार्थोपस्थिति । साच प्रागेव निरूपिता ॥ ॥ सैन्धवमानयेखादौ सैन्घवादिपदाल्लवणतुरगादिनानार्थोपस्थितावपि कस्यचिदेवान्वयबोधो न सर्वस्येत्यनुभवोपपत्तये तात्पर्यस्य हेतुत्व तस्य न खरूपेण सत कारणत्व तञ्जमाच्छाब्दबोधस्यानुभविकलात् । किंतु तज्ज्ञानमेव कारण तात्पर्यं तु तत्प्रतीतिजनकलप्रकार-केच्छयोचरितलम् । तच द्विविधम् । पदार्थतात्पर्यं वाक्यार्थतात्पर्यं च । तत्र वाक्यार्थतात्पर्यज्ञानस्याहेतृत्वे सैन्धव कलयतीत्यादौ लवणमक्षणाश्वदर्शनतात्पर्ये सति लवणदर्शनाश्वमक्षणादिशाब्दापते पदतात्पर्यग्रहहेत्रतया वारयित् मशक्यलात् । एक-वाक्यताभिप्रायविषयलहपसमभिव्याहारज्ञानकारणतया घट पदय पटमानयेलादौ पटदर्शनघटानयनबोधापत्तिवारणसभवे-ऽप्युक्तापत्तेर्दुर्नारलाद्वाक्यार्थतात्पर्यज्ञानहेतुल्यमावस्यकम् । अथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्या पदार्थतात्पर्यज्ञानस्य हेतुल् वाक्यार्थ-तात्पर्यमहार्थमावर्यकलात् । नहि भवति सेन्धवपदस्य लवणतात्पर्यामहे लवणकर्मलान्वितानयनतात्पर्यकमिद् वाक्यमिति यह नच नानार्थकपदजन्यतत्तद्रर्थकबोघ एवासु नानार्थकपदतत्तदर्थतात्पर्यज्ञानस्य हेतुलमिति वाच्यम् । कार्यतावच्छेदके तत्तरपदजन्यलप्रवेशे गौरवात्तत्तदर्थशान्दबोधसामान्य एव तत्तदर्थतात्पर्यज्ञानस्य हेतुताया उपगन्तव्यलात् । एवच शक्य-लक्ष्यार्थोभयोपस्थितावपि लक्ष्यार्थतात्पर्यप्रहस्य सत्त्वेन तस्यैव बोधो न शक्यार्थस्य । तथाच तात्पर्यानुपपत्तेरुक्षणाबीजलम-प्युपपद्यते । मूर्खपिठतवेदादिस्थळे द्युकोचरितवाक्यादिस्थळे च विशेषदर्शनात्तात्पर्यश्रमासमवेऽपि सजातीयस्य प्रयोजक-तयोपस्थितेश्वरोचिरितवेदस्य पौरुषेयग्रुकोचरितसजातीयतत्प्रयोजकवाक्यस्य तात्पर्यमहादेव शाब्दबोध । यदि चान्य-वाक्यतात्पर्यज्ञानेऽन्यवाक्यान बोध इष्यते तदा करणलमपि तात्पर्यवदुपस्थितवाक्यान्तरस्यैवास्त्र । नच मूर्वग्रुकादिवाक्यान च्छ्रतोऽयमर्थं इत्यस्यानुपपत्तिरिति वाच्यम् । तस्यापि कथचिच्छाब्दप्रयोजकलेन तदुपपत्ते । अतएव ग्रुकवाक्यादिस्यसे निरुक्तक्रमेणापि तात्पर्यत्रहाभावे मानसबोधाभ्युपगमे शुकवाक्याच्छुतोऽयमर्थं इत्यत्यानुपपत्तिरिति परास्तम् । यतु लवणादितात्पर्यप्रहेऽश्वादिवोधवारणाय तदर्थवोधे तदन्यार्थतात्पर्यप्रहस्य प्रतिबन्धकल तदभावस्य कारणलमुपेय । तथाच मूर्खपिठतवेदाच्छुकादिवाक्याच न शाब्दानुपपत्तिरिति । तच । तद्यार्थतात्पर्यप्रहे तद्रथेतात्पर्यप्रहेसति तद्रथेशाब्दबोधो-दयात्तदर्थतात्पर्यप्रहाभावविद्यिष्टान्यतात्पर्यप्रहाभावस्य कारणत्वे गौरवात्तदर्थतात्पर्यज्ञानत्वेनैव लाघवात्कारणत्व वाच्यम् । ञ्चकादिवाक्यस्थले पूर्वोक्तरीत्यापि निर्वाहसमवादिति न्यायविद आहु ॥ वेदान्तिनस्तु मूर्खपठितवेदस्थले ञ्चकपठित-बाक्यस्थले च तात्पर्यप्रहिबनाप्यन्वयबोध आनुभविक विशेषदर्शनेन तात्पर्यश्रमासमवाच्छुके मूर्खिशिक्षितत्वप्रहे विक्षक-वाक्यतात्पर्यप्रहस्याप्यसभवात् । मानसज्ञानोपगमे शुकवाक्याद्यमर्थं श्रुत इत्यनुभवस्य बाधापत्ते यथाकथन्तित्रयोज्य-तामात्रेणोक्तवाक्यप्रयोज्यबोधविषयत्वेन तदुपपादनेन पश्चम्यभिलापोपपत्ताविप लोचनसुन्मीलयेति वाक्यानन्तरं लोचनो-न्मीलनेन प्रसक्षे जाते तत्राप्युक्तवाक्याच्छुतोऽयमर्थ इसस्यापते । शाब्दलजासवगाहिलस्य सरप्तसिद्धस्य माधानुदान

राचान्यथा विजातीयप्रमाया एवासिच्चापातात् सर्वेत्रैव मानसोपगमे श्रुत इत्यस्य तद्विषयत्वेन भवदीत्योपपत्तरतो न तदर्थ-बोधजनकलप्रकारकेच्छयोचरितलकपतात्पर्यज्ञानस्य कारणलम्, कितु तदन्यमात्रार्थलुबोधयिषयानुचरितत्वेसति तद्रथै-बोधजननयोग्यल तात्पर्यं तज्ज्ञानस्य कारणलम् । शुकादिवाक्यस्थले तदन्यार्थंबोधेच्छयोचरितलाभावात् न शाब्दान पपत्ति अश्वबुबोधिययोचिरितल्प्रहे च न लवणशाब्दबोधापत्ति । नापि लवणाश्वोभयबुबोधियवाया लवणशाब्दानु-पपत्ति । नापि च वाक्यस्य प्रकृतार्थंबोधासामर्थ्यप्रहे तत शाब्दबोधप्रसङ्ग । योग्यता च शाब्दानुकूळवाक्यनिष्ठा पदार्था-न्तरभूता शक्तिरेव । तज्ज्ञान च लोके प्रकरणाकाङ्कादिज्ञानतो वेदे मीमासाख्यतकेंणेद वाक्यमीदशान्वयबोधे शक्त नेदशा-न्वयबोध इति । नच तदर्थबुबोधयिषयोचरितत्वस्यैव ज्ञान यत्रास्ति नतु निरुक्तानुचरितलज्ञान तत्रापि शाब्दबोध आनुभाविक इति न निरुक्ततात्पर्यज्ञानस्य कारणलिमिति वाच्यम् । तदर्थंबुबोधिययोचिरितलज्ञानकारणतावादिन सर्वत्र तत्कन्पन इव तादशक्कानेनोक्तानुचरितलज्ञानकल्पने हि न भवत्यतिक्रेशो न वोक्तानुभववा वादिरिति तस्यैव हेतुलौचि-त्यात् । यदि तादशज्ञानकल्पनेन परितोषस्तदास्तुकोचरितलज्ञानमुक्तानुचरितलज्ञान च यथायथ हेतु । नच व्यभिचार इति वाच्यम् । अव्यवहितोत्तरलस्य कार्यतावच्छेदकलोपगमात् । तदन्यमात्रप्रतीतीच्छयोचरितलज्ञानविरोधिज्ञानलेन हेतुलोपगमाद्वा व्यभिचारवारणसभवात् उक्तज्ञानविरोधिता चोभयत्रानुभवसिद्धा । नहि तत्प्रतीतीच्छयोचरितलज्ञाने तदन्यमात्रप्रतीतीच्छयोत्रारितलज्ञानस्य सभव इलाहु । यत्तु तदर्थीपस्थितावेव तदन्यार्थतात्पर्यज्ञान विरोधीति प्रलपित कस्यचित्तदनादेयम् । शक्तिप्रहात्प्रागेव लक्ष्यार्थतात्पर्यप्रहे शक्यार्थीपस्थित्यसमवेन लक्षणप्रहासमवाच्छाब्दानुपप्रतिरिति । केचित्तु तात्पर्यमहायावस्यकस्य प्रकरणज्ञानस्यैव हेतुल न तात्पर्यज्ञानस्येति वदन्ति तदपि हेयम् । तात्पर्यमहहेतूना प्रकरणादीनासननुगतलेन शाब्दहेतुलासभवात्तात्पर्यज्ञानस्यानुगतलेन तस्यैव शाब्दहेतुलौचित्यात् । प्रकरणादिज्ञानाना शाब्दहेतुलेऽपि ततस्तात्पर्यमहस्यानुभविद्धत्वेन तत्र वेषामनुगतहेतुलस्योभयपक्षेऽपि तल्यलादिति ॥ परेतु तात्पर्यज्ञान म शाब्दबोधे हेतु नवान्यार्थतारपर्यज्ञान प्रतिबन्धक मानाभावात् श्विष्टवाक्यस्थल उभयार्थ एव तात्पर्यस्य सत्त्वेनोभयो-र्बोधरोष्टलात् । पर तत्र वाक्यमेदवारणाय यथाकथचिद्रपमानोपमेयभावादिनैकार्थसपादनेन तादशविश्विष्टार्थं एव परम-तात्पर्यस्य वक्तव्यलादेवमेव सैन्धवमानय सुरभिमास भक्षयेत्यादाविष सत्यप्येकार्थतात्पर्यप्रहे परार्थबोधस्याप्युपेयत्वाद-म्यथोपहासादेरनुपपत्ते मानसबोधेन तदुपपादनस्य श्रुतत्वानुभवबाधापत्त्या निरस्तत्वात् व्यञ्जनया तदुपपादनस्याधिक-वृत्तिकल्पनागौरनेणाप्रामाणिकेन परिहरणीयत्वात्, लक्षणामूलव्यञ्जनास्थलीयबोघस्य लक्षणयैव निर्वाह्यत्वात् सक्कृदुचरित इत्यादिनियमस्याप्यप्रामाणिकत्वात् सामग्रीसवलने कार्यस्य नियममात्रेण वार्यित्मशक्यत्वात् अनुभवस्य कस्यचिदन्-पपत्तरभावेनोक्तनियममूलककारणत्वप्रतिबन्धकत्वादेगौर्वणैवानङ्गीकरणीयत्वाच । तात्पर्यप्रहस्योपयोगस्तु प्रामाण्याप्रामा-ण्यावधारणे यत्परत्न हि वाक्यस्य तस्याबाधितत्वे प्रामाण्य बाधितत्वे त्रप्रामाण्यमवधियते । अत एवार्थवादवाक्यार्थस्य यथाश्रुतस्य बाधितत्वेऽपि तात्पर्यविषयार्थस्याबाधिततया प्रामाण्य निश्चीयत इति प्राहु । प्रभाणभूत राब्दश्व द्विविध । लौकिको वैदिकश्च । तत्र वेदो न पौरुषेय शरीरिमात्रस्य भ्रमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाटवादिभ्रमप्रयोजकदोषान्यतमनियमेन पौरुषेयत्वे ह्यप्रमाण्यशङ्काकलङ्कितलापत्ते , अतो निख एव वेदो निसलादेव च निर्दुष्टलादप्रामाण्यशङ्काकलङ्करहित । निस्पता च वर्णाना निखल एवोपपद्यत इति निखल्व साधयन्ति मीमासका । तत्प्रिकया च तृतीयाध्यायपश्चदशश्लोकव्याख्यानावसरे प्रतिपादिता । तत्र नित्यस्य सर्वदोपलब्ध्यभानोपपत्त्यर्थं प्रतिनियतत्त्र्यञ्जकत्त्रस्य । तच शब्दोत्पत्तौ कारणत्वेन पराभिमतस्य कण्ठताल्बाद्यभिघातजन्यवायसयोगविशेषस्यावच्छेदकतासबन्धेन शरीरिनष्ठेन शब्दप्रत्यक्ष प्रति श्रोत्राविच्छन्न-समवायेन शरीरनिष्ठेन कारणत्वोपगमेनोपपादयित शक्यम् । इदानीं तत्र परस्य कान्विदाशङ्कोपन्यस्य निराक्तियते । तथाहि कप्रस्थक्षविषय खकरो न प्रतिनियतव्यक्षकव्यक्र्य एकावच्छेदेन समानदेशले सति समानेन्द्रियप्राह्यलाद्धदैकत्वतत्परि-माणवदिव्यतुमानात्प्रतिनियत्व्यञ्जकाभावे सिद्धे शब्दनिव्यलपक्षे कस्यचिदेकस्य व्यञ्जकसमवधाने निखिलवर्णप्रव्यक्षापत्तेर्व्य-क्षकलेनाभिमतस्य शब्दोत्पादकलमेवोन्दितम् । तथाचान्यस्यानुत्पन्नतया न प्रसक्षापत्तिरिति । तन्न । प्रतिनियतव्यञ्ज-स्वविषयकसाक्षात्काराजनकतत्प्रतिबन्धकासमविष्ठतकारणजन्यप्रस्वक्षविषयतत्कत्वे सति तत्साक्षात्काराजनकः तत्प्रतिबन्धकासमबहितकारणजन्यप्रस्रक्षविषय यदात्स्व तलस्यैव साध्यप्रतियोगितया निवेशनीयत्वात् । तस्य स्वगर्भले-माननगमात रूपरमायनेकखपदार्थमेदस्य शब्दे ममापीष्टलात् । शब्दमपि खपदेनोपादाय तद्वितमेदकृदस्य पक्षीभृत-श्चन्दादन्यशन्दमादायेष्टापत्तेर्दुर्वारलात् । ताहश ययत्व तत्तव्यक्तिलाविकन्नमेदकूटस्यासर्वज्ञदुर्ज्ञेयलात् य कमि तत्पदार्थ-मुपादाय दृष्टान्तेऽपि प्रतिनियतव्यक्त्रयालापत्त्या दृष्टान्तासिद्धिप्रसङ्गात् । तस्मावव्यदेकावन्छेदेन यत्समानदेशले सति यद्वाह-केन्द्रियप्राह्य तत्स्वसाक्षात्काराजनकतत्प्रतिब्रन्धकासमानकालिककारणजन्यसाक्षात्कारविषयतत्कले सति तद्विषयकसाक्षात्का-राजनकतत्प्रतिबन्धकासमानकाळिककारणजन्यसाक्षात्कारविषय यद्यत्स्व तद्भेदकूटविदिति सामान्यत एव यत्तत्पदार्थघटिता व्याप्तिर्वाच्या । घटगतैकलैकत्वप्रथक्लयो प्रतिनियतप्राहकप्राह्मत्वारणाय परस्परतादशसाक्षात्कारविषयत्वप्रवेशोऽन्यथा घट-घटगतैकप्रथक्लसाक्षात्काराजनकस्यैको घट इति ज्ञानस्य घटगतैकलसाक्षात्कारोपधायकतया तज्जन्य-भ० गी० ११२

साक्षारकारविषयत्वेन तथालापत्तेरविधज्ञानसापेक्षसाक्षारकारो ह्येकपृथक्लादिनीहि घट एवैकलेन गृहील एकस्मादस्मात् पृथक् षट इति प्रहीत शक्यत इलविभूतघटान्यैकपदार्थाज्ञानकाले घटगतैकपृथक्खसाक्षात्काराजुपधायकैकखसाक्षात्कारोप-धायकस्य समवस्तदुपादाने च तस्य समवेऽप्येकलसाक्षात्काराजुपधायकैकपृथक्लसाक्षात्कारोपधायकाभावादतथालोपपरे । क्षम्योन्यसाक्षात्कारप्रतिबन्धकसमविहतत्वत्वसाक्षात्कारोपथायकस्यान्योन्यसाक्षात्काराजुपथायकत्या घटैकत्वपरिमाणयो प्रति-नियतव्यक्तकव्यक्त्यालापत्या दद्यान्तासिद्धि स्यादित्यभयत्रासमानकालिकलोपादानम् । शब्दसाक्षात्कारे वायसयोगलेन यत्सा-मान्यत कारणख तदवच्छेदकवलेन सर्वस्य तस्य सर्वतत्साक्षात्कारखरूपयोग्यतया मीमासकमते सिद्धसाधनापते । खरूपयोग्य-खपरिष्कारे गौरवापत्त्या साक्षात्कारोपधायकलरूपमेव तज्जनकलसुपादेयम् । यद्यप्यत्र यस्य कस्यन्वित्तरपदार्थस्य न प्रहणम् । ब्रह्मिस्थस्य यसमानेत्यादिवाक्यस्थयत्पदार्थस्यैव प्राह्मक्रवात् । तथापि यत्तदर्थयोरननुगमात्तस्या अपि दुर्वचलात् । यस्ता-श्रयाप्राहकेन्द्रियाप्राह्यलस्योपाधिलम् ययोर्गन्धरसाद्योराश्रयाप्राहकेन्द्रियप्राह्यलमस्येव तयो प्रतिनियतव्यलकव्यक्रयलमिति तत्र गन्धयोर्व्यभिचारात् । प्रागुक्तबहृतरलाघवतर्केण गृहीतव्याप्तिकस्य शब्देतरत्वस्य हि सभवत्युपाधितापीति निरपवाद व्यव-स्थिता नित्या एव वर्णास्तद्वितं वाक्यमपि नित्यमेव । वेदवाक्यस्थले समिनव्याहारमेदाभावेनानुपूर्व्या अखण्डोपाधिकपाया एवाभ्युपगमात् । वस्तुतस्तु तादृशधर्मस्याननुभविकतया पौर्वापर्येण तत्तद्वर्णविश्विष्ठवर्णात्मक पद् पदविश्विष्ठपदात्मक च वाक्यम् । तत्र प्रविष्ट वर्णे वर्णान्तरवैविश्विष्ट्य खज्ञानाव्यवहितोत्तरज्ञानविषयलेनाभिप्रायविषयलमेव निल्याना वर्णाना खत पौर्वापर्यान सभवात् । मीमासकाना तादृशाभित्रायोऽविच्छिन्नगुरुशिष्यपरम्पराकाध्यापकाना प्रलयानभ्यूपगयात् । वेदान्तिनां तु सर्गा-दिकालीनपरमेश्वराभिप्राय एव ताहश । एव च पदाना वाक्याना च मीमासकमतेऽपि न निखलमनिखज्ञानाभिष्रायादि-घटितलात् । नन्तेन वेदाना नित्यलोक्तिविरोध इति वाच्यम् । तदुक्ते प्रामाण्यसिद्धर्थलात् । तस्योचारयितृपुरुषस्वात-छयाभावनिर्वाद्यत्वात् । यत्र हि पुरुषोऽन्यप्रमाणगृहीतवाक्यार्थी बुबोधियषया वाक्य तदर्थप्रतिपादक कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु प्रभवति तत्र तस्य खातच्य तत्र पुरुषबुद्धिप्रभवलेन वाक्यस्य तत्प्रामाण्यानुविधायिलम् । वेदे च न कस्यापि खातच्यम् । वाक्यार्थस्य प्रमाणान्तरागृहीतलादध्यापकोचरितवेदानुपूर्वीमाकलय्य तथैवोचारणादन्यथा कर्तुमशक्यलाच । तथाच पुरु षबद्धेरतन्त्रतया न प्रामाण्यहानि । अतएवोक्त वार्तिके । 'यन्नत प्रतिषेद्धा न पुरुषाणा खतन्त्रते'ति । निस्रल च काललव्या-पकखसमानानुपूर्वीकवाक्यकलमेव । वेदान्तनये वेदाना वर्णाना च न मीमासकविज्ञास्तव नापि नैनायिकवत्क्षणिकल्यम् । श्रुतिप्रामाण्यात्परमेश्वरजन्यल जन्यलादेव च विनाशिलम् । आकाशवदाकल्पस्थायिलमेव तु नित्यल मध्ये जीवप्रयक्षज-न्यकण्ठताल्वायभिधातजवायुविशेषाद्यक्रयत्वमेव जन्यते मीमासकप्रदर्शितगौरवापत्ते । श्रुतिश्व भहतो भूतस्य निश्वसित-मेतयर वेद 'इसादि 'ऋच सामानि जिज्ञर 'इसादिश्व । एव ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्याविद्याकि एतलेन किएतस्य च निस्नला दर्शनेन वेदस्याप्यनिस्वसम् । वेदल नाभियुक्तानामय वेदोऽय वेद इति व्यवहारविषयलमृगायन्यमल वा वाच्यम् । नैया यिकाना तु शब्दतदुपजीविश्रमाणातिरिक्तश्रमाणजन्यश्रमिखविषयार्थंकले सति शब्दजन्यवाक्यार्थंज्ञानाजन्यश्रमातृशब्दल वेद-**लम् ।** प्रसक्षप्रमाणजन्यवाक्यार्थज्ञानजन्यलैकिकवाक्येऽतिव्याप्तिवारणाय सत्यन्तम् । अपूर्वार्थकस्मृतावित्व्याप्तिवारणाय विशेष्यदल । परिष्कारश्वास्य चिन्तामणिव्याख्याया द्रष्टव्यो विस्तरभयानेहोक्त । ईश्वरप्रणितलेऽपि वेदाना न पौरुषेयल वेदान्त-नये सजातीयोचारणानपेक्षोचारणकलस्यैन पौरुषेयलेन वेदे तदभावात्परमेश्वरेण पूर्वसर्गवेदानुपूर्वीमाकल्य्यैवोत्तरसर्गे वेद-प्रणयनादानुपूर्वीवैचित्र्ये वाम्बज्जलेनेष्टसाधनत्वानुवपत्ते'धीता यथापूर्वमकल्पय'दिति श्रुतेश्वेति संशेपन्नो निरूपित शब्दप्रामा-ण्यम् ॥ ॥ अर्थापत्तिरपि प्रमाणान्तरमेवानुमिनोमीति वदर्थापयामि कल्पयामीति विलक्षणप्रमासाधकानुभवस्य सत्त्वात् तादशनिलक्षणप्रमाकरणेन प्रमाणेनापि विलक्षणेन भवितव्यमिखनुमानाद्भिन्न प्रमाणमर्थापसिलक्षणमावश्यकम् । नन्यार्था-पत्तिर्व्यतिरेक्यनुमान एवान्तभीवनीयेति बाच्यम् । यत्र यत्र हेतुस्तत्र साध्यमिति हेतुव्यापकं साध्यमिति यदा गृह्यते तदा व्याप्येन हेतुना व्यापकज्ञानेऽनुमिनोमीत्यनुव्यवसायो जायते तत्सिद्धामनुमिति प्रति हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यहप-साध्यव्याप्तिज्ञान हेतुरध्यवसीयते । यदा तु विह्निवना धूमस्यानुपपद्यमानत्वस्य वह्नयमावन्यापकाभावप्रतियोगित्वकपस्य धूमे श्रहस्तदा ह्यजुपपायमानेन धूमेनोपपादकविज्ञाने धूमेन विं कल्पयामीलानुव्यवसायस्त्रत्सिद्धा प्रमितिर्नानुमितिस्तत्कारणस्य साध्यसाधनयोर्व्यापक्षावग्रहस्य तत्राभावात् उत्तस्थले कल्प्यकल्पकामावयोर्व्यापकभावस्य ग्रहात् । सच महोऽनुमितिकारणविलक्षणो विलक्षणकल्पनाख्यत्रमितिकरणम् । भवत्येव हि मानान्तर तेनागतार्थत्वाद्यतिरेक्यनुमानस्यै-वाभावात्तत्रार्थापत्तरन्तर्भावयितुमशक्यत्वात् । नच तद्भावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमपि साध्यनिकपिता व्याप्तिर्वन तिरेकव्याप्तिरुच्यत इत्यस्थेन तत्रानुमितिसामग्रीति वाच्यम् । तत्र हि साध्याभावव्यापकता हेत्वभावे भासते न साध्यस्य हेतुव्यापकतेति हेत्वभावव्याप्यत्व साध्याभावे गृह्येतापि न साध्यव्याप्यत्व हेतोरतो भासमानस्योक्ताभावप्रतियोगित्वस्य साध्यनिरूपितव्याप्तित्वोपगमेन प्रमाणाल्पत्वमिच्छतस्तवाकाङ्कादेरपि परिसाषया व्याप्तित्वाभ्युपगमेनानुमान एव शब्दाद्यन्तर्भावेन महत्वभिमतिविद्ध स्यादिति तस्य व्याप्तित्वस्यानुपेयत्वात् । नवोक्तप्रतियोगित्वं व्याप्यमात्रनि-. छत्वाबाप्तित्वेनाभ्युपगन्तुमुचित नचाकाङ्कादिकमिति वाच्यम् । परिभाषया व्याप्तिपदाभिषेयस्यानुमित्युपयोगित्वे परि-

भाषया व्याप्तिपदाभिधेयलस्याकाङ्कादेरि सभवात् । नहि परिभाषावाच्यधमैसवन्धमि कथचितपुरस्करोत्यन्यथा नदी-षृद्धादेखत्रतत्रार्थे परिभाषालानुपपत्ते । अखुवोक्तप्रतियोगिलस्य व्याप्तिल तथापि यदा कल्पयामीस्येव विरुक्षणप्रमा-नुभवस्तज्ज्ञानानन्तरं तदा तज्ज्ञानस्य तत्करणलाहुर्वारमेव प्रमाणान्तरलमिति । सेयमर्थापत्तिर्दिंघा । दृष्टार्थापति श्रुता-र्थापत्तिश्व । तत्र दष्टस्य धूमादेदिवाऽभोजिन पीनलादेवेह्वचादिक विना रात्रिभोजिल विना चानुपपद्यमानलप्रहादुप-पादकयोर्वेहिरात्रिभोजिलयो कल्पना दृष्टार्थापत्ति । श्रुतस्य यागे स्वर्गसाधनस्त्रादेरदृष्ट विनानुपपाद्यमानस्त्रप्रहादुपपाद कस्यादृष्टस्य कल्पना श्रुतार्थापत्ति । अनुमितार्थापत्तिस्तु नास्ति इतरबाधसहकारेणेवानुपपत्तिज्ञानसहकारेणापि व्याप-कतयाऽग्रहीतस्याप्यनुमानेनैवोपपादकस्य तस्य प्रहणसभवादित्यर्थापत्तिनिरूपपणम् ॥ ॥ अनुपलव्धिरपि मानान्तरम् । तथाहि घटाभाव साक्षात्करोमीति निर्विवादप्रखयामावाद् दृष्टो घटामाव इत्यन्तमवस्यापि तथालात् । घटमत्र नोपलमामीति प्रखयस्य निर्विनादस्य विजातीयघटाभावप्रमाविषयलस्यैव युक्तलात् गामुपिमनोमीति प्रखयवत् तस्य घटोपलब्ध्यभावविषयः लासंभवात् , प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टप्रतियोगिज्ञानस्य तदर्थंमपेक्षणीयतया घटोपलिब्धज्ञानस्य तदानीमभावात् सामध्या नियमेन सत्त्वासभवात् । घटोपलब्धिविना तत्त्रत्यक्षासंभवात् । शब्दस्य तद्वोधकस्य तदानीमभावालिक्षादेरदर्शनादुः क्तानुभवसिद्धा विजातीयप्रमा प्रति करणान्तरमनुपलब्ध्याख्यमवश्यमुपेयम् । किंचाभावानुभवस्थले योग्यानुपलब्धि कारुण-लेनोभयमतिरुद्धा । तस्या एव कारणले लाघवात् । अभावीयविशेषणताया सनिकर्षलस्य तस्या कारण**लस्य च क**ल्पने गौरवात् । इन्द्रियस्याधिकरणप्रह एवोपक्षीणलेनान्यथासिद्धलादनुपलिधर्मानान्तरम् । किंच सप्रतियोगिकपदार्थप्रस्रक्षस्य प्रतियोगिप्रत्यक्षतानियमेन तद्विपरीतलादप्यभावज्ञानस्य न प्रत्यक्षलामिति तत्करण मानान्तरम् । यत्त्वभावस्याधिकरणात्मकलः लाघवात् निपुणानिपुणेनापि घटवद्भतलस्थले यथा घटो भूतल च द्वयमुपलभ्यते न तथाऽभावस्थले भूतलाद्धिक किंचि-दुपलभ्यत इति तत्तद्भतलमेव घटामाव आधाराधेयमावस्त्र तव यथा भावाधिकरणकामावस्याधिकरणात्मकत्वेऽप्याधाराधे-यभावस्त्रथा ममापि खरूपेण तस्यातथात्वेऽपि प्रतियोगिविशेषिताभावत्वेन तथाले लिविशेषात् प्रतियोगिलतिश्ररूपकृतान भावलादेरखण्डोपार्षरतिरिक्ततापक्षस्यैवातिरिक्ताभाववादिनामप्यनुमतलात् । यदि घटश्रन्यतानन्तरं भूतलस्य घटवर्रवस्थले प्राक्कालिकाभावव्यवहारानुरोधेन तद्भत्रलस्य घटाभावात्मकताया आवश्यकतया तस्य घटवत्त्वकालेऽपि सत्त्वेनाभावप्र-लयापत्ति । नच प्रतियोग्युपलब्धे प्रतिबन्धकलान्न तथेति वाच्यम् । शब्दादिजन्याभावप्रत्ययस्य तथापि प्रभालापातादिति विभाव्यते तदा तत्तद्धिकरणज्ञानस्य तत्तद्धिकरणसंबद्धतत्तत्कालस्याभावत्वमस्त तस्याधिकरणेन विषयतया विशेषणतावि शेषेण चासबद्धसाथाराधेयभावोपपत्तिरधिकरणज्ञानकाळाना खरूपेण घ्राणावयोग्यत्वेऽपि घ्राणादियोग्यगनघादिप्रतियोगिक लोपरागेण घ्राणायपेक्षोपगमादपेक्षा चानुपलब्धेर्योग्यलसपत्ताविति । तथाचातिरिक्तलाभावेन विशेषणलसनिकर्ष-स्यासभव इति तन्न । गुणादिप्रस्थक्षानुरोघेन स्युक्ततादात्म्यस्याभ्युपगम्यत्या तस्यैव सनिकर्षलसमवात् अनेकेष्वधिकर-णेष्यभावलसंबन्धकल्पनामपेक्येकस्याभावलसबन्धिन कल्पनाया लघुलात् । नचातिरिक्ताभावस्याधिकरणेषु सबन्धेन तत्समानमिति वाच्यम् । अभावत्वेनाधिकरणानामप्याधाराधेयभावानुरोधेनाधिकरणेषु सबन्धस्य कल्प्यत्वेन तेन समानत्वातः । नितान्तनिर्भरस्याभावात्किल्पततयैवातिरिक्तस्याप्यभ्युपेयतयाऽद्वेताप्रतिकूलत्वात्तस्याधिकरणा-वेदान्तिनामधिकरणात्मकत्वे त्मकत्व च प्राग्रुपपादितम् । योग्यता चानुपलब्धेस्तत्सत्त्वप्रसजकप्रसजितप्रतियोगिकसल्क्षणा तत्पद्मभावप्रतियोगिपरम् । तद्विप प्रसंजितत्वम् तत्सत्त्वव्यापकललक्षणप्रसिक्तियोग्यत्व तेन प्रसक्त्यभावेऽपि न योग्यत्वानिर्वाहो न वा अमात्मककार-णात्क्रचित्रसक्त्या योग्यत्वप्रसङ्ग । व्यापकतानियामकसबन्धो विषयताविद्योव केवलस्य प्रतियोगिसत्त्वस्योपलिकवव्यभिचारि-त्वेऽपि यथायथमुद्भतरूपस्पर्शमहत्त्वालोकसबन्धायविच्छन्नस्मास्ति तथात्वमिति योग्यताप्यनुपलब्धेस्तथाविधस्थल एव नातः परमाणौ महत्त्वाभावान्याभावस्य चाधुवादिर्वायानुद्भृतरूपाभावान्याभावस्य चाधुवादिरन्धकारे प्रकृष्टप्रकाशकतेजोऽभावान न्याभावस्य न्वाक्षुषादिरिति भट्टानुयायिनो वेदान्तिन आहु ॥ नव्यन्यायविदस्त्वाहु योग्यानुपलन्धिनांस्स्येवाभावप्रस्यक्षे कारणम् । भावप्रत्यक्षे यथा महत्त्वावच्छित्रोद्भतरूपावच्छित्रालोकसंयोगावच्छित्रचक्षु सयोगादे कारणल तथैवाभावप्रत्यक्षे ताहशत्रक्षु संयुक्तविशेषणतादे कारणत्वमिति परमाणुवाय्वन्भकारादी न चाखुषाभावप्रहप्रसङ्ग एवच योग्यानुपलक्षे कारणलेनोभयवाद्यसिद्धतया करणत्वेन तत्कल्पनाया परेषा गौरवाद्धिकरणादिज्ञानानुरोधेनावस्यकस्थेन्द्रियस्थैव विश्ले-षणतास्त्रिकर्षेण करणल युक्तमिति । तचातिरिक्तप्रमाव्यवस्थापनेन समाहितम् । अथाधिकरणप्रत्यक्षानुरोधेनेन्द्रियप्रणा-लिकयाऽन्त करणस्याधिकरणदेशप्राप्तावधिकरणरूपविषयाविक्वन्नचैतन्यस च प्रमाणवृत्त्यविक्वनचैतन्येनामेदात्तज्ञानस्य प्रमातृचैतन्येनामेदाद्धिकरणस्य विषयस्य यथा प्रस्यक्षत्वं तथा भावाविच्छन्नचैतन्यस्यापि तथात्वेनाभावज्ञानाभावयोः प्रस्यक्षत्वमेवेति कि प्रमाणान्तरेणेतिचेष । नहि फलीभूत्वब्राचैतन्येन प्रमाणमेदव्यवस्थीपेयते तस्य 'यत्साक्षाद-परोक्षाइह्में ति श्रुत्या प्रत्यक्षात्मकस्यैवोपगमात् । किंतु विषयाकारवृत्यनुसारेण वृत्तिसभवस्थले प्रमाणव्यवस्था यत्रेन्द्रियजन्या वृत्तिस्तत्रेन्द्रियं प्रस्वक्षप्रमाणमिहाभावाकारवृत्तिर्नेन्द्रियजन्या कित्वतुपलिधजन्येति सैव प्रमाणम् । दशमस्त्वमसीत्यादाविवा-मावज्ञानस्य फलीभृतस्य प्रस्यक्षरवेनास्माक विमतिदिति । नन्नभावज्ञानस्य प्रस्यक्षत्वेऽमानुत्रमस्यके द्विकारजतनस्प्रातिमासिका-

भावोत्पत्तित्रसङ्गः । नचेष्ठापत्ति मायोपादानकत्वे तस्य मायाया भावत्रेन भावत्वत्रसङ्गो मायाया अनुपादानत्वे तस्या सकल-कार्योपादनलभङ्ग इतिचेत्र । सनिहितवस्त्र तरनिष्ठाभावस्य जपाकसमुग्नेहित्यवत्तत्रान्यथाख्यातेरुपगमात् तादशस्थले प्राती-तिकवस्त्पगमस्यासिद्धान्तलात् । कवित्प्रातीतिकामावोत्पत्त्यभ्यपगमेऽपि व्यावहारिकामाववन्मायोपादानत्वेऽपि भाव लाप्रसक्तेरुपादानगतसर्वधर्मस्योपादेयेऽनुवृत्त्यनभ्यपगमादन्यथा पटादेखन्तुलावापत्त ब्रह्मातिरिक्तस्य कस्यापि पारमाथि-कलानुपगमेनामावस्य सर्वस्यैव कल्पितत्वेन मायोपादानत्वस्यावरयमुपेयत्वात् ब्रह्मण सकलकार्यविजातीयत्वनिबन्धन न परिणामित्वानभ्यपगमनमपितु निरवयवत्वात् कौटस्थ्यश्रुतिविरोधाच । अनुपल्जिधप्रमाणगम्योऽभावश्च चतुर्विध । प्राग-भावो ध्वसोऽत्यन्ताभावो मेदश्व । नच मेदाभ्यपगमेऽद्वैतसिद्धान्तभङ्ग इति बाच्यम् । पारमार्थिकस्य तस्याद्वैतविघातत्वेना नभ्यपगमात् । निर्वक्तमशक्यत्वेन च पारमार्थिकत्वासभवात् । यथा च मेदस्यानिर्वचनीयत्व तथोक्त विस्तरेण खण्डनखण्ड खाबादौसक्षेपेणेहाप्युच्यते । तथाहि मेदो न परमार्थसद्भवितुमहिति सन् घट सन् पट इत्यादिप्रतीतेर्घटादिसकलप्रपन्नस्यै-कसदात्मकलस्य प्राणिहः व्यवस्थापितला'त्तदनन्यलमारम्मणशब्दादिभ्य' इति सूत्रभाष्यभामस्यादिषु चेकब्रह्मोपादानकलस्य व्यवस्थापनादुपादानोपादेययोश्चामेदात्सचैकमेव हि ब्रह्म लाघवात्सदतिरेकेण सत्त्वस्य धर्मस्याप्यभावात्सदात्मना सकलप्रपन्न-स्यास्त्यमेद एवमेकमृद्रपादानकघटशरावोदश्वनादीनामेकमृदात्मकलमेकस्रवर्णोपादानककटककुण्डलादीना चैकस्रवर्णात्मकत्व-सस्तीति मदात्मना घटावीना सवर्णात्मना कटकावीनामस्त्यमेवस्तविज्ञाभिज्ञस्य तदभिन्नत्वनियमात् । मेदोऽपि चास्ति घटो न शराव कटक कुण्डलमिलादिप्रतीतेभेंदाभेदयोश्च द्वयोर्विरुद्धस्वभावयोरेकत्र पारमाथिकत्वासभवादन्यतरस्य किल्पतत्वे वाच्य एकत्वोपादानामेदकल्पनैव ज्यायसी । मेदपारमार्थिकत्वेऽप्येकत्वस्य पारमाथिकताया आवश्यकत्वादेकमपरस्माद्धि भिद्यते नहोवमेकत्वस्य पारमार्थिकत्वे मेदपारमार्थिकत्वापेक्षेत्यपजीव्यविरोधादकल्पितत्वेन व्यवस्थितमेकत्व लाघवात्सदेकरूपम-धिष्ठानीकृत्य जायमानाया अविद्योपादानिकाया कल्पनाया विषयो मेदोऽनिर्वचनीय एव व्यवतिष्ठते । किंच घटाद्धेद पटस्य पटाच मेदो घटस्य यो वर्तते स च प्रतियोगिसबद्धोऽनुयोगिनिष्ठ उतासबद्धोऽसबद्धस्य प्रतियोगिनो मेदकत्वानुप-पत्त्या सर्वमेदानामेकत्वापत्तौ खमपि खसाद्भिन्न स्यान्न स्थान्न किमपि कस्मादपि भिन्नम् । सबद्धश्रेन्न विप्रकृष्टदेशकालेन कस्यापि केनचित्सबन्धो इष्ट इति पटसबद्धमेदस्य घटदेशत्वे पट पटत्वमेदस्य तथात्वे पटत्वमपि घटे स्यात । तथाच सर्व सर्वात्मक स्यात् । अथ विषयविषयिभाववत्प्रतियोग्यनुयोगिभावोऽपि विभिन्नदेशकालयोरेव संबन्ध इतिचेन्न । सबन्धत्व-व्यापकत्वस्य सबन्धिद्वयदेशकालाविप्रकर्षे सयोगसमवायादिषु गृहीतत्वेन व्यापकाभावाद्याप्यस्याभावाद्विषयित्वस्यापि पक्ष-समत्वेन द्रष्टान्तत्वासभवात् प्रतियोगित्वादे काल्पनिकसबन्धत्वे वाच्ये तेन सबन्धेन नियमत प्रतियोगिसबद्धतया प्रतियमानस्य मेदस्याप्यनिर्वचनीयत्व दुर्वारं । नह्यस्ति प्रतियोगिविनाकृता काचिन्नेत्येवममावप्रतीति । एवं प्रतियोगि-त्वस्यापि नासबन्धस्य संसर्गत्वं । तथात्वे सर्वभेदस्य सर्वप्रतियोगिकत्वापत्तेरिति सबन्धस्तस्यापि वाच्य एव तस्यापीत्यनवस्था-पात । खरूपस्य क्रचिदनवस्थापरिहाराय वाच्यतायामादावेव तस्यैव तथात्वापात । नच सोऽध्यभ्यपगन्त क्रत्रापि शक्यः विकल्पासहत्वात किमनुयोगिखरूपस्यैव सबन्धत्वमुत प्रतियोगिखरूपस्यैवोत मिलितस्य । तत्र नाद्य । विनिगमकाभावात । नातएव द्वितीय । किंच मेदखहूपस्य प्रतियोगित्वानुयोगित्वसहूपस्य वा सर्वान्प्रति खहूपत्वेऽविशेषात्सवैप्रतियोगिसंबन्धत्वा-पत्या सर्वभेदाना सर्वप्रतियोगिकसबद्धत्वे सर्वप्रतियोगिकभेदत्वापत्ते । एव प्रतियोगिखरूपसबन्धत्वेऽपि प्रतियोगिखरूपस्या-नुयोगिरूपमेदप्रतियोगित्वायनात्मकत्वेन सबन्धान्तरस्य चाभावेन तत्र सबन्धत्वे तदनात्मकत्वतदसबद्धत्वयोरविशेषात्स-वेंमेदप्रतियोगिलादौ सबन्धलापतेर्ज्योगिखरूपस्य खात्मकत्वेऽपि प्रतियोगिना सहामेदसबन्धयोरभावेन सर्वप्रतियोगि-संबन्धत्वापत्ते । नच घट पटो नेति प्रतीते घटनिष्ठस्य पटावृत्तेर्भेदस्य विशेषात्मन प्रतियोगित्वेन सबन्धेन प्रतियोगि-त्वस्थापि खरूपेण पटेनैव सबन्धत्व न घटादिभिर्घटो घटो नेलप्रतीतेरिति वाच्यम् । भेदस्य खरूपतो वैलक्षण्याभावात्प्रतियो-गिसबन्धोपरागेणैव वैलक्षण्यस्य वाच्यतया सबन्धस्य च मेदान्तरव्यावृत्तिसिद्धिं विना पटसबन्धत्वेन घटनिष्ठो मठस्य पटवृत्ति-भैंदो विषय पटावृत्तिर्वेखस्य फल्रहस्य प्रतीत्या वारयितुमशक्यत्वात्तद्वितृत्तौ घट पटो नेतिवत् पट पटो नेत्यस्य प्रामान ण्यमपि वारयितुमशक्यम् । अतएव नापि तृतीय । मिलितस्य संबन्धिद्वयानात्मकत्वसबन्धान्तरयोरभावस्य सत्त्वे नोक्त-दोषानतिवृत्तेरिलेनमपि सबन्धदुर्वचत्वाद्भेदोऽनिर्वचनीय । एव मेदस्याधिकरणेऽपि खरूपसबन्धो दुर्वच इति तादारम्येनैवा धिकरणमेदयो सदन्यो वाच्य । तत्र प्रतियोगियटितश्चरीरस्याधिकरणात्मकत्व तदघटितस्य वा । नाद्य । घटस्य पटादि-घटितमेदात्मकत्वेन पटात्मकत्वापत्त्या सर्वात्मकत्व स्वाचाहि सभवति पटानात्मकत्वे तस्य पटमेदोभयसंभिचात्मकविश्व-ष्टात्मकत्वम् । नच द्वितीयो युक्त । पटस्तटस्थ एव सन् मेद् विश्वेनष्टि न तत्स्वरूपप्रविष्ट इतीति वाच्यम् । सबन्धानिर्व-चनेन तटस्थीभ्य विशेषकत्वस्य पटादावसभवादगत्या पटादिघटितात्मकतयैव भेदस्य विलक्षणत्वस्य वाच्यतयोक्तदोषानति-ल्डनातः । स्ततो विलक्षणस्याधिकरणात्मकत्वेऽधिकरणधर्मत्वे वा तस्याधिकरणप्रतियोग्यमेदाविरोधित्वे क्षस्यभावातः । घटस्य नीलत्वे नीलामेदवतः प्रतियोग्यविशेषिततादशप्रखयाभावेन तादशवैलक्षण्यवद्भेदे मात्ताभावाच नियतनिरूपकनिरूप्यख-भावस्य स्ततो वैरुक्षण्ये विषयमन्तरेणापि ज्ञानस्य वैरुक्षण्यापत्या निषय विरुप्तप्रसङ्गादिस्यतोऽध्यतिर्वचनीयो मेदः । एवमति-

रिक्तो मेदो भिन्ने वर्तत उत मेदरहिते । नाद्य । खिविबीष्टे उत्तावात्माश्रयात् अपरमेदविबीष्टे तस्य तिद्विबीष्टे वापरस्य वृत्तावन्योन्याश्रयादपरापरतत्स्वी कारे चानवस्थापातात् स्वोपलक्षिते 2पि स्वाश्रयत्स्वीकारे स्वाश्रयत्वज्ञप्तावात्माश्रयात् स्वस्यै-वोपलक्षणतया साभयलावच्छेदकलेनावच्छेदकलस्याभ्रयलाधिकरणेऽवच्छेदकाश्रयलविना चासभवेनावच्छेदकज्ञान आश्रय-लज्ञानस्याश्रयलज्ञाने चावच्छेदकज्ञानस्यापेक्षणात् । घटलादितत्तद्धर्माणा पटादिमेदाश्रयलावच्छेदकलेऽनन्गमाद्धटलाद्या-श्रयलस्याप्युक्तरुमेण दुर्वचलात् । यत्र यत्प्रमीयते तत्र तदाश्रयलमिलिप न कुत्र प्रमीयत इलाकाह्वाया यत्र वर्तत इति कुत्र वर्तत इलकाह्वाया यत्र प्रमीयत इलम्यैव वाच्यतयाऽन्योन्याश्रयात् । न द्वितीय । खस्यापि खभिन्नलापातादिस्रतो-Sप्यनिर्वचनीयो मेद । एव घटमेदपटमेदयोरन्योन्यस्मादन्योन्यस्यास्ति मेदो न वा । नचेद्धटादिप घटो भिन्न स्यात् । पटादिप वा न स्यात् । मेदे च मेदमेदयोरमेद उक्त एव दोष, स्यादिति तयोभेदस्तयोभेद इत्यनवस्थाप्रसङ्ग इत्यतोऽप्यनि-र्वचनीयो भेद । एवमद्वैतश्रुतितो बाधादप्यनिर्वचनीयो भेद । नच प्रस्यक्षेण भेदमाहिणा द्वैतश्रुतेरेव बाध किं न स्यादिति वाच्यम् । तस्य सदोषलगङ्कया सदिग्धप्रमाणलेन निलानिर्दोषतया निश्चितप्रमाणादद्वैतश्चतेर्दुर्बललेन तद्वाधकलायो-गात् । घट पटो नेति प्रसक्षस्य घटपटयोर्भेदप्राहिलेऽपि खखविषययोर्भेदाप्राहितया तयोरमेदे प्रसक्षेणावाधिताहैतश्र-तिस्त साधयन्ती तदभिन्नाभिन्नस्य तद्भिन्नत्वनियमलञ्चनला घटपटयोरप्यभेद हि साधयेत् । नच ज्ञानविषययोरिप भेदस्य ज्ञानान्तरेण प्रहणात्तत्राप्यद्वैतश्रुतिबाध इति वाच्यम् । तज्ज्ञानेनापि हि खखविषयमेदाप्रहणेन तयोरमेदे लब्धपदा श्रुतिराम्-लममेद साययेत्। एव सविषयतत्तज्ज्ञानस्वविषयप्रहणप्रमृता बुद्धिर्विषयशतभारमन्थरा यत्रैव भवेद्विश्रान्ता तत्रैवादैता-गमेन मेदबुद्धे पराभवादमेदिसद्धावामूलममेदस्य दुर्वारलादेव लक्षणतोऽपि मेदस्य दुर्वचलम् । तथा ह्यन्योन्याभावल न मेदल तिद्ध नान्योन्यप्रतियोगिकाभावल घटालन्ताभावपदालन्ताभावयोरिष तथालात् । एकस्य कस्यापि मेदस्यान्योन्य-प्रतियोगिकलविरहेणाव्याप्तरन्योन्यपदार्थस्यापि मेदघटितलेनात्माश्रयात् । नाप्यन्योन्यस्मिनन्योग्यप्रतियोगिको भाव पूर्वोन क्तदोषानतिवृत्ते । खप्रतियोगितावच्छेदकविरोध्यभावलमपि न कालिकसबन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकजन्याभावेऽतिव्याप्ते तादात्म्यसबन्धावन्किन्त्रप्रतियोगिताकाभावलमपि न तत् तादात्म्यानिरुक्ते । अमेदस्य तादात्म्यरूपले तस्य भेदाभावरूप-तयान्योन्याश्रयात् खद्रत्यसाधारणधर्मात्मकले चासाधारण्यस्य खप्रतियोगिवृत्तिलखात्रयोगिवृत्तिलोभयसबन्धेन मेदनिश्चि-ष्टान्यल्रूपले मेदगर्भलेनान्योन्याश्रयात् खसामानाधिकरण्यखामाववद्वत्तिलोभयसबन्धेन धर्मविशिष्टान्यलस्यापि मेदरू-पत्वेनान्योन्याश्रयात् उत्तोभयसबन्धाविक्वन्नप्रतियोगिताकधर्मात्यन्ताभावस्य वृत्त्यनियामकसबन्धस्याभावप्रतियोगितानवन्के-दकले वक्तमशक्यलात् अखण्डधर्मविशेषस्य तस्य विशेषानिर्वचनेन वक्तमशक्यलात् । अतएव मेदलमनुयोगिताविशेष इल्पप्यपास्तम् । एवमेवाल्यन्ताभावादीनामप्यनिर्वचनीयलमनुस्रधेयम् । मेदोऽपि व्यावहारिकोऽभ्यपेय एव घटो न घटल-मिलादेरलन्ताभावादिभिरूपपादयित्मशक्यलादिदमिह नास्तीलाग्रलन्ताभावप्रतीतेर्विन्क्षणलाच । सच मेदो द्विविध । सोपाधिको निरुपाधिकश्च । घटाद्यपाधिमेदादाकाशस्य तत्तदन्त करणमेदाद्रह्मणो मेद सोपाधिक सचोपाधिनिवृत्त्या निवर्तते, घटपटयोभेंदो निरुपाधिक सोऽप्यधिकरणनियन्या निवर्ततेऽधिकरणानात्मकश्चेत्कल्पितलात्तत्त्वज्ञानेन निवर्तत इति । प्रागभावस्तु मानाभावादिप न मन्तव्य । घटाद्युत्पत्ते पूर्वं घटो नास्तीति बुद्धेरत्यन्ताभावेन सामियकेन वा घटानयनापसा-रणस्थलकत्पनीयेनाभावेनोपपत्तेर्घटप्रागभावोऽस्तीखेव लोकानामप्रतीते शास्त्रविदा केषाचिच्छास्त्रवादव्यामृढदृशा तत्सस्का-रात्प्रतीताविप तस्या विना प्रामाण्यपरीक्षा वस्त्रसाधकलादन्यथा तत्तच्छास्रविदा तत्तदाकारप्रतीत्या विरुद्धनित्यानित्यख-भावशब्दादिसिद्धापते कार्यदेशनियमस्य प्रा'भावनियामकेनैव सभावात्कपाल एव घटप्रागभावो न तन्ताविति नियमनिर्वा-हकताया घटसामग्रीघटककपाळादेस्तादात्म्येन वक्तव्यलात्तस्येव घटदेशनियामकलसभवात् । अथ पाकजस्थळे रूपरसादीनाम-न्योन्यमेदार्थं सामग्रीमेदस्यावस्यकतया रूपादिप्रागभावघटितत्वेनैव सामग्रीमेदो वाच्य । समवायिकारणासमवायिकारणामि-स्योगस्यैकलादिति प्रागभाव आवश्यक । एव त्रिचतुरादिषु द्विलोत्पत्तिवारणाय द्वित्वे द्विलप्रागभावस्य हेतुत्व वाच्यमि-ल्यावश्यक प्रागभाव । नच दिलोत्पत्तौ व्यक्तिद्वयगोचरापेक्षाबुद्धिर्विषयतया कारणलाजापितिरिति वाच्यम् । दिलोत्पत्ते पूर्व व्यक्तिद्वयगोचरेत्यस्य वक्तुमशक्यलात् । एव सहस्रतन्तुकपटस्य तेषूत्पत्तिनीन्यत्रेति नियमाय तत्त्रागभावस्य हेत्तत्व वाच्यम् । तत्तत्तन्तुकव्यक्तेस्तत्तत्सयोगव्यक्तेर्यक्तयन्तरेषु व्यतिरेकव्यभिचारेण समवायप्रसासत्या हेतुलासभवात्तावत्तन्त्ना तावत्सयोगाना च कालिकप्रत्यासत्त्येव हेतुलस्य वाच्यतया तैर्देशनियमासभवादित्यावर्यक प्रागमाव इति तत्तत्कारणकार्य-भाव एव मान प्रागभाव इति । एवमन्यतरकर्मजसयोगे कर्मण उत्तरदेशे व्यभिचारेण समवायप्रखासत्त्या हेतुलासभवात्कालि-केन खखप्रागभावोभयाधिकरण यत्कर्म तद्विशिष्टसमवायेन सयोगप्रति समावयेन कर्मण कारणत्व वाच्यम् । तथा चोक्त-सबन्धेन स्योगस्य नोत्तरदेशे सल अपित कर्मवत्येवेति न व्यभिचार । विनष्टोत्तरदेशिकयावारणाय स्योगसमकालोत्पत्तिको-त्तरदेशकियावारणाय चोभयाधिकरणलप्रवेश कर्मविशेषणतया कृत । यद्वा खजन्यस्योगप्रागभाववलस्य कारणतावच्छेद्क-सबन्धत्वं वाच्यमित्युक्तकार्यकारणभावस्यापि प्रागभावे मानलम् । एव घटोत्पत्तिद्वितीयक्षणो यदि घटसामम्यव्यवहितोत्तर स्याद्धदोत्पत्तिमान् स्यादित्युत्पन्नपुनकृत्पत्तिप्रसङ्गवारणाय सामग्या प्रागभावनिवेश आवश्यक इतिचेत्र । प्रागभावस्य हि वेरु- क्षण्याप्रयोजकत्व अन्यथा सलक्षणाना घटव्यक्तीना प्रागभावस्य तव मेदसत्त्वेन वैलक्षण्यापत्तेरेव रूपनाशक्षणत्वेनाभिमतक्षण एव हि पाकजक्पोत्पत्त्यापत्तिस्तत्प्रागभावस्य सत्त्वादितिरूपोत्पत्तौ रूपलाविच्छिन्नाभावस्य रसाद्युत्पत्तौ रसालावविच्छिनाभा-वस्य कारणताया वाच्यतया तद्घटितत्वेन सामम्या मेदात्पाकजस्यके रूपरसादिवैलक्षण्यनिर्वाहोऽभ्युपेय इति तदर्थं प्रागमा-वस्यानुपेयलात् । व्यक्तिद्वयविषयकापेक्षाबुद्धादेदिलादिकप्रति कारणताया अवच्छेदककोटौ द्विलस्योपलक्षणविधयैव प्रवे-क्षेन पूर्वकाले द्विलसानुपजातत्वेऽपि क्षत्यभावात्, गुणेऽपि बुद्धिविशेषविषयलरूपसख्याया सर्वेहपगमात्, द्विलित्रिला-दावेकलद्भयैकलत्रयादेहेंतुलाद्वा व्यक्तित्रये द्विलाद्यापत्तिवारणसभवात्तदर्थमि प्रागभावस्यानभ्युपगमात्, सहस्रतन्तुका-दिपटोत्पत्तौ प्रागभावस्य हेतुत्वेऽपि तावत्तन्तुतावत्तत्सयोगेष्वेकस्याप्यभावे तत्पटानुत्पत्तेस्तेषा हेतुस्रसावश्यकतया स्ववृत्ति-सहस्रलविशेषसबन्धेन खसमानाधिकरणसहस्रलविशेषसबन्धेन च हेतुल तेषा कालिकेनैव तेषामुक्तसहस्रलविशेषस्य पर्यात्या वा हेतुलोपगमात्सहस्रतन्तुकपटस्य विनैव प्रागभाव देशनियमसभवात् तदर्थमि प्रागभावस्यानुपेयलात्, एवम-न्यतरकर्मसयोगप्रति कर्मण कालिकप्रलासत्त्या द्रव्यविशेषनिष्ठद्विलसख्याया द्विलिविशेषेण द्रव्यस्य वा कर्मण एव वा खसमानाधिकरणद्विलविशेषसबन्धेन हेतुलसभवात्कर्मकरणलानुरोधेनापि प्रागभावस्थानङ्गीकरणीयलात् । विशेषश्च कर्माश्रय-कर्माभिमुखदेशस्थद्रव्यनिष्ठलम् । प्रतियोगिलाभिमुख्ययोरभ्युपगमे तदन्यतरसबन्धेन कर्मण कारणलोपगमो विधेय । एव समवायेन द्रव्यप्रति समवायेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धकताया महापटवति खण्डपटप्रागभावसत्त्वेन तदुत्पत्तिवारणायावस्यकलात्। तयैवोत्पत्त्यवच्छित्रसमवायेन चरमसयोगव्यक्तेर्हेतुतया वोत्पन्नद्रव्यपुनरुत्पत्तिवारणसभवात्तदर्थमपि प्रागभावस्थास्रीकरणीय-बात्, परिणामवादे कार्यकारणयोरमेदस्यावस्थामेदेन कारणमेदस्योपगमेन प्रागमावासत्त्वेऽपि स्रुतरा दोषामावात् । अथ प्रागभावासत्त्वे पूर्वेलस्य तत्प्रागभावाधिकरणलह्भपस्याव्यवहितपूर्वेलस्य स्त्रप्रागभावाधिकरणक्षणप्रागभावानधिकरणत्वे सति स्त्रप्रा-गभावाधिकरणलक्ष्यस्य दुर्वचलमितिचेन्न । स्रोत्पत्तिक्षणवृत्तिष्वसप्रतियोगिलस्य पूर्वलक्ष्पलात् , स्रोत्पत्तिक्षणोत्पत्तिकष्वसप्रति-योगिलस्याव्यवहितपूर्वलरूपलात्, विनापि प्रागमाव तयोर्दुर्वचलविरहात्। एव भविष्यत्त्वमपि न वर्तमानप्रागमावप्रतियो-गित्व श्वोभाविन्यय भविष्यति गृहपर्भागे भाविन्यत्रापरभागे घटो भविष्यतीति प्रत्यप्रसङ्गादपितु वर्तमानक्षणध्वसाधिकर-णक्षणोत्पत्तिकल तथासत्युत्पत्ती कालदेशादेरन्वयेनोक्तदोषाभावात् । अतएव घटो भविष्यतीति प्रतीत्या प्रागभावसिद्धिरित्य-पास्तम् । तस्यानिरुक्तमविष्यत्त्वगोचरत्वात् । घटकीभृतष्वसत्वमपि न प्रागभावप्रतियोग्यभावत्व, प्रागभावत्वस्यापि ध्वसप्र-तियोग्यभावत्वेनान्योन्याश्रयादिपलनुयोगिताविशेषो जन्याभावत्व वा । जन्यल च खरूपसबन्धविशेष । एव वर्तमानलमि कालस्य न खष्त्रसस्त्रप्रागमावोभयानिधकरणकालसम् । स्वाधिकरणकालसम्दवे दोषाभावादिति यद्यपीत्थ नास्ति प्रागमा-वस्य व्यावहारिकलमि तथापीह कपाल इदानीं घटप्रायभावो न तत्र तन्ताविति प्रतीतिर्यदि खारिसकी लोकाना तदा नापलपनीय प्रागभाव । तन्तावत्यन्ताभावनिषेघानुपपत्त्या तद्विषयलस्य वक्तुमशक्यलात् । कालत्रयेऽपि यत्र प्रतियोगी नास्ति तत्रैवाखन्ताभावोपगमे श्यामतादशाया पाकेन भविष्यद्रक्तरूपे घटे रक्तो नास्तीति प्रतीतेरिप प्रागभावो मन्तव्य । एवच पूर्वेखादिक प्रागमावघटितमपि वक्त शक्यमस्माक ब्रह्मातिरिक्तस्य पारमार्थिकसत्तायामेव श्रुतिविरुद्धाया प्रद्वेषात्तस्य ॥ निरुक्तानुसारिभिष्वंसोऽपि नातिरिक्तोऽभावो प्राहिराकृतलाद्यावहारिकसत्ता तु यथाव्यवहारमुपेयत एवेखलम् ॥ मानाभावात् । मुद्ररपातानन्तर घटो नास्तीति बुद्धावत्यन्ताभावस्य सामयिकाभावस्य वा विषयत्वादिप तु भावस्यैव कश्चि-द्विकार जायतेऽस्तिवर्धते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनश्यतीति षदभावविकारेषु नाशस्य परिगणनात् । अथवा चरमक्षण-सबन्ध एव भावस्य नाश । तस्य वर्तमानत्वातीतत्वभविष्यत्त्वादिभिरेव नर्यति नष्टो नङ्घयतीत्यादिप्रतीतेरुपपत्तिरिदानी घटस्य ध्वस इति न खरसतो लोकाना प्रलयोऽपि तु शास्त्रव्यामोहजनितोऽतस्ताहशसबन्धस्य तदानीमभावेनातिरिक्तध्वसो-पगम आवश्यक इत्युक्तेनीयकाश । अथ ध्वसाभावे प्रागुक्तस्य ध्वसघटितस्य पूर्वत्वभविष्यत्त्वादे का गतिरेव खाधिकरण-क्षणध्वसानधिकरणत्वे सांते खाधिकरणलहूपस्यायलस्य खवृत्तियावद्भसिविश्रष्टत्वरूपस्य चरमत्वस्य वर्तमानध्वसप्रतियोगि-त्वरूपस्यातीतत्वस्य साधिकरणक्षणध्वसाधिकरणत्वरूपस्योत्तरत्वस्य साधिकरणक्षणध्वसाधिकरणक्षणध्वसानधिकरणत्वे सति स्ताधिकरणक्षणव्यसाधिकरणत्वरूपस्याव्यवहितोत्तरत्वस्य च सर्वस्य व्यसघिटतत्वेन ध्वंसाभावे का गतिरितिचेन्न । प्रतियो-गित्वाधिकरणत्वप्रकारत्वविशेष्यत्वावच्छेदकत्वविधेयत्वादिवतपूर्वेत्वादीनामपि सर्वेषामखण्डोपाधिलाभ्युपगमादखण्डत्वेऽप्य-खण्डतारत्वमन्दत्वप्रकारत्वादिवत्सनिरूपकस्वभावस्योपगमादिदमस्मादुत्तरमस्मातपूर्वमित्यादेर्नानुपपत्तिरिति वदन्ति । वेदान न्तिना तु निरस्थायिनो दु खनाशस्यार्थं तदुपाये घटनाशार्थं मुद्ररपातादौ निरस्थायिनो रोगनाशस्य कृते मेषजपा-नादौ प्रमृत्तिदर्शनात् । दु खनाशादितो हर्षादिकार्यदर्शनाद्त्यन्ताभावस्य कालत्रयेऽपि न यत्र प्रतियोगी तत्रैवो-पगमेन रक्ततादशाया श्यामो नास्तीति प्रतीतेरिहेदानीं घटनाशो न तन्ताविखत्राखन्ताभावस्य विषयंत्वासंभवान दन्यत्र तत्प्रतिषेधात्सामयिकाभावस्यानुपगमाचयस्यतिरिक्तो व्यावहारिको ध्वस आस्ता न तत्र विद्वेष । पारमार्थि-कत्वस्थैव तस्य प्रतिषेध्यत्वात् । सच ध्वसो नैयायिकानामिव नाविनाशी कल्पितत्वेनावश्य तत्त्वज्ञानेन विनाश्यलात् । कपालाद्यात्मकत्वपक्षे कपाल एव विलक्षणघटनिष्ठप्रतियोगिकाभावत्वस्थोपगमात् तदाश्रयस्य नाद्यानदयभावान

नच घटष्वसनाशे घटोन्मज्जनापत्ति । घटष्वसध्वसस्यापि घटप्रतियोगिकलोपगम्गदधिकमत्र विषये प्रागुक्तम् । ध्वसस्योपादाननाशजम्यलादिकृतवैचित्र्यमन्यत्र प्रपश्चितमनुसर्थेयम् । अत्यन्ताभावोऽपि व्यावहारिको नापलपनीयो वेदान्तिभि । पारमार्थिकस्यैवोक्तयुक्तिभिनिषेधात् । तथाहि प्रतीतिरैव हि वस्तूपगमे शरणम् । प्रतीतिश्व घट इति भूतलमिति घटो भूतल चेति भूतले ६८गिति प्रतीतिभ्यो विलक्षणा घटो नास्तोलस्ति । तद्दैलक्षण्य च न विषय-वैरुक्षण्य विना । स्त्रतो वैरुक्षण्यस्यासाकारवादिभिरनुपगमादिति घटलाविङ्काप्रतियोगिताकाभावलरूपधर्मविद्यिष्ट कश्चि-द्घटादिविलक्षणोऽभ्युपेय एव विषय । सच धर्मोऽतिरिक्तस्याभावस्य वाधिकरणस्य भूतलादेरेव वेलान्यदेतत् । अत्यन्ता-भावोऽप्युक्तधर्मविशिष्टतया कल्प्यत इति विनार्यवेति सविषयानुपलिब्धनिरूपणम् ॥ ॥ प्रथमनिरूपणीयमपि प्रत्यक्ष निविवाद्प्रमाणतया चरममभिधीयते । तथाहि फल सर्वत्रैव प्रमाणे खप्रकाशमपरोक्षमेकस्त्र ब्रह्मचैतन्य तस्यैकल खप्रकाश-लमपरोक्षल च द्वितीयाध्याये प्रसङ्गादुक्त तस्यैव सर्वभानप्रयोजकलादन्यस्य सर्वस्य जडलात् । तथाच श्रुति 'तमेव भान्तमनु भाति ' इत्यादि । तद्य ब्रह्मचेतन्य विषयाकारवृत्यविच्छन्न सद्विषयचैतन्याभेदमापन्न प्रत्यक्षप्रमोच्यते । प्रमाण तत्र वृत्त्यविच्छतं चैतन्यम् । प्रमेय तु प्रसक्ष प्रमातृचैतन्याभित्रस्वाविच्छत्रचैतन्यकम् । प्रमाता चान्त करणाविच्छत्र चैतन्य-मन्त करणस्येन्द्रियद्वारा विषयदेशप्राप्ती त्रयाणा चैतन्याना भवत्येक्यमिति ज्ञानस्य विषयस्य च प्रत्यक्षल तदुभयलक्षण द्वितीयाच्यायस्थोनत्रिंशच्छ्रोकव्याख्याया उत्तेर्ज्ञानातिरिक्तस्योपगमंऽपि यथा न गौरव न्यायादिमतापेक्षया तथा द्वितीया-ध्यायस्थपञ्चदशक्षोकव्याख्यानेऽन्त करणनिर्गमनेऽपि यथा तेनैव नावरणभङ्गादि कितु वृत्तिरवर्यमुपेया तथा द्वितीया-व्यायाष्टादशक्षोकव्याख्याने यथा वृत्तरावरणाभिभवार्थलामेदाभिव्यक्तयर्थलचिद्वपरागार्थलान्यतमरूपेणोपयोगस्तथा तृतीया-ध्यायसप्तर्विशतिश्लोकव्याख्याने चाभिहितमितीदानी वृत्ताञ्चपयोगिनामिनिद्रयाणा सपरिकराणा विचारोऽविश्लेष्टो निरूप्यते । तत्र प्रसक्षवृत्तिजनकानीन्द्रियाणि श्रोत्रलक्चक्ष्रसनद्राणाख्यानि पत्रैव तन्मात्रसज्ञकापश्चीकृतभूतसत्त्वकार्याणि भवन्ति । श्रोत्रादिषूपादानतया सत्त्वप्रवानापचीकृताकाशादीनामन्येषा तूपष्टम्भकतया निमित्तलेन कारणलमतो न वेदान्तपरिभाषाया स्रष्टिप्रकरणीयेन सत्त्वगुणोपेतै पश्चभूतैर्व्यस्तैर्यथाकम श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि जायन्त इति वाक्येन प्रत्यक्षप्रकरणीयशिखाम-णिवाक्यस्येन्द्रियाणि प्रस्थेकभूतार्ब्धानीति वैशेषिका इसादे पान्नमौतिकलप्रतिपादकस्य न विरोध । नवा श्रोत्रस्य वीणादिदेशगमनप्रतिपादकवेदान्तपरिभाषावाक्यस्यासङ्गति । व्यस्तैरिखनेनैकैकस्योपादानलाभिधानात्. पचीकृतभूतोपादानलानिषेघाच, पाचभौतिकलस्य शरीरवद्यथाकथिनद्भतकार्यलेनाप्युपपत्तश्च । अत्रेदमवधेयम् । भौतिकले चान्सिष्टिप्रकरणीया 'सूर्यन्ते चक्कुर्गच्छता'दिसादिका 'तेजोमयी वाक' इति च्छान्दोग्यस्था च श्रुतिर्मानम् । नच कचन पाञ्चभौतिकल सूत्रभाष्ययोरप्युपलभ्यते । व्यस्तैरितीन्द्रियप्रकरणे मिलितैरित्यन्त करणप्रकरणे वेदान्तपरिभाषायामिभ-धानाच श्रोत्रावीनामाकाशायेकैकभूतपरिणामलमेव पाद्यभौतिकले गौरवात् । शरीरस्य खेदोष्मगन्धादेरिवेन्द्रियस्य तथाले लिज्ञाभावात् श्रोत्रस्य तादशस्य रजोऽतुगृहीतसत्त्वप्रधानाकाशपरिणामत्वम् । यादशस्य परिांच्छन्नतेन गतिमद्रज सहक्रत-सत्त्वजन्यलेन भवति गतिरुपपन्ना । चक्षुषो प्राणादेश्व मूर्तलाविशेषेऽपि तग सहकारिलविशेषाप्रयुक्तलप्रयुक्तलाभ्या गतितदभानौ भनत उपपन्नौ मान चात्रानुपदमेव वक्ष्यत इति । एव चक्षुस्तैजस रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव व्यक्षकलात् प्रभाविद सप्रयोजकतम् । चक्षुरादीना यदि पार्थिवादित्व स्यात्सजातीयासाधारणविशेषगुण गन्धादिकमप्रकाश्यरूपादिप्रकाशकत्व न स्यादिति तर्केणापि च यद्यपि न्यायनये शब्द-गन्धयोरसाधारण्येऽपि स्पर्शेरूपरसानां नासाधारण्य तथापि वेदान्तनये खाकाशादीना पञ्चानामपश्चीकृताना शब्दादेरेकै-कस्यासाधारणत्वमेव पत्रीकृतानामपि तेषा तत्तद्भणवत्कारणजन्यतयैव तत्तद्भणवत्त्वमिति फलत परकीयमेव तदित्याका-शादीना शब्दादिरेवासाधारणविशेषग्रण इति । एतेन लगेकैवेन्द्रियमुत् सक्रकशरीरव्यापकत्वेन सर्वेन्द्रियाधिष्ठानगतला-दिखपि निरस्तम् । नक्षप उपघातेऽप्यन्धत्व श्रोत्रसोपघातेऽपि वधिरत्व न स्पात् । रूपशब्दादिप्रकाशकस्य लगिनिदयस्य विद्यमानुलात । नहास्ति प्रसन्धान्धादीनामधिष्ठानस्य व्याघात । येनाधिष्ठानविशेषाद्यवन्छदेनेव रूपादिपाहकलस्योपगत-तयापि निस्तार । नापि कृष्णसारायधिष्ठिताना लगवयवाना रूपादिप्रान्कत्वोपगमेन निस्तार इन्हिर्येकलअतिज्ञान्याघाता-शाना हावथवा अवयवावयविनोस्तादात्म्येऽप्येकान्तत ऐक्याभावात् । एव खक् शरीरस्युक्ते द्रव्ये स्वर्धेमाहिका स्था तथैव यदि रूप गृहीयात् शरीरास्युरे इव्ये न गृहीसात् यदि स्पर्शं तथा गृहाति रूपमन्यथापि तदा कुल्यादिव्यवहितस्यापि रूप ग्रह्मीयात । एकैव खगेकदैव शरीरस्थिता गता च सूर्यमण्डलमल्पेनापि तेजसा दह्यते गृह्णाति तस्योष्ण्य न सौरेण न सौरस्येति केन सचेतसा मन्तव्यमिति नानैवेन्द्रियाणि न लगेकेति काचादिव्यवहितातिविप्रकृष्टवस्त्वविलम्बप्रहणात्र भौतिक तस्य प्रतिषातिस्वभावताद्पिलाहकारिक व्यापक चेलपि न । कुष्यादिव्यवहितस्याप्रहणमतिदूरस्थस्य चाव्यवहितस्य निकटस्थस्य च प्रहणमिति विशेषस्याकसिन्कलापातात् । विषयेन्द्रियसनिकर्षस्याविशेषात् । व्यवहिताव्यवहितयो सनि-हितासंनिहितयोरभयोर्प्रहणमेवाप्रहणमेव वा स्यात् । नच व्यापकत्वेऽपि न सर्वत्र प्रत्यक्षप्रयोजिका तस्य वृत्तिरुपेयते । अपित गन्धरसस्पर्शादिशव्यक्षोपयोगिन्यो कत्त्रयो प्राणायधिष्ठानेष्वेव रूपादिशव्यक्षोपयोगिनी च वृत्तिर्योदश्ययादशिवय-

याणान्यायनये चाक्षपत्व तादशेषु कल्प्यत इति कुड्यादिव्यवहितस्य विप्रकृष्टस्य च न प्रत्यक्षापत्तिरिति वाच्यम । एव सति घ्राणादिप्रदेशस्थवृत्तीनामेव घ्राणादीन्द्रियलस्य लाघवेनोचितलात् रूपाद्यपलम्भप्रयोजकवृत्तेरेकस्या स्थायिन्या लोचना-विद्यान उपगमे व्यवहिताव्यवहितयोर्भहणमेवायहणमेव वा स्यादिस्यापत्तरनुद्धाराद्विषयदेश एवाभ्युपगमे विस्फारिताक्षस्थेव निमीलिताक्षस्यापि विषयप्रत्यक्षापत्ते प्रतिनयननिमीलनोन्मीलने वृत्तिविनाशोत्पादकल्पने च गोरवात् । नच सयोगोत्पादवि-नाज्ञाभ्या साम्यमिति वाच्यम् । आहकारिकस्य तस्य सर्वपुरुषप्रत्येकत्वे विस्फारिताक्षे चैकस्मिन् सर्वस्य प्रत्यक्ष स्यालदनुरोधेन विषये वृत्तेरूपेयलात् । निमीलिताक्षे चैकस्मिन् सर्वस्याप्रत्यक्ष स्यात्तदनुरोधेन वृत्तेर्नाशस्योपेयलादिति प्रतिपुरुष मेदाभ्यु-पगमे तस्य विषये वृत्तिर्वा सयोगो वा कल्प्यता नाममात्रे विवादात् । किच तस्याव्यापकत्वोपगमे स्वतिद्धान्तव्याघाता-द्यापकत्वोपगमे विषयदेशस्थस्य तस्य विषयदेशे वृत्त्युत्पत्तौ विषयासबन्धस्य नयनोन्मीलननिमीलनादेरिकचित्करतया तद्देश स्थोत्पादकेन वृत्त्युत्पत्तेर्दुर्वारतया निमीलिताक्षस्य प्रत्यक्षापत्तेर्दष्टनिरपेक्षादृष्टमात्रात्तदभ्युपगमे तस्मादेव चक्षुष्मदन्धयो प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयो सभवादिन्द्रियवैफल्यापत्ते निमीलनादेरऋप्तानन्तप्रतिबन्धकलकल्पने गौरवात् । वृत्तेरपि विषयेण सब-न्धस्यावर्यकल्प्यतया सयोगपक्षापेक्षया तदाधिक्येनापि गौरवाच । तस्माद्भौतिकानीन्द्रियाणि विषय प्राप्य ब्राहकाणीति मन्तव्यम । तथाच कुड्यादिव्यवधाने चक्षषो गतिप्रतिरोधात्प्राप्तेरभावादघ्रहणमव्यवधाने च गत्पप्रतिरोधात्प्राप्तेर्प्रहण-मुपपद्यते । नच काचादिव्यवधानेऽपि प्रहण न स्यात् भूतस्य तृणादेखेन प्रतिघातदर्शनाद्भुत च चश्चस्तदपि प्रतिहत स्यादिति वाच्यम् । काचस्फिटिकादिव्यवधानेऽपि सौर्येण तेजासाङ्क्तिप्रमृतेर्दाहदर्शनात् काचादे पार्थिवादिव्यव वायकत्वेऽपि तेजसो व्यवधायकलाभावस्योपगन्तव्यलात् । सर्वं ह्यवयवि सान्तरावयवसयोगजनितं कथमन्यथा धातुपाषाणादिपात्रा-न्तस्थस्य बहिरप्रिसयोगे पाकौष्ण्यादिर्जलपूरिततत्पात्रबहिर्देशे जलकणशीतस्पशीपलम्भ इति लघुतर तेजोद्रव्य तावदप्य-वयवान्तरप्रदेशान्निर्गस स्युज्यते काचादिव्यवहितार्थेनेति न तत्प्रसक्षानुपपत्ति । नचापृथुपाषाणादिपरभागवर्तिवस्तुन औष्ण्याद्युपलम्भात्तेजसो निर्गमनमावस्यकामिति चक्षुरपि तेजस्त्वान्निर्गत्य विषय तद्ग्तरित गृहीयादिति वाच्यम् । यथा दर्शनमप्रसक्षस्थले हि कल्पना भवतीति दर्यते वस्तुन औष्ण्यमिति तदुपपत्तये तद्यवधान व्यतिभिद्य विह्नज्वालादिबहिर्गमनं कल्यते । वस्तुन प्रसक्षाप्रस्ययान्नायनस्य रर्गेर्न व्यतिभिद्य गमन कल्यते । काचादिव्यवहितस्यौष्ण्यप्रस्यक्षप्रस्यास्यौर्यन-यनरश्म्योरुभयोरिप व्यतिभिद्य गमन कल्प्यत इति । प्रसादो हि रूपनिशेषो द्रव्यान्तरासयुक्ततया निर्मलावयनारबधकाच-स्फटिकादिद्रव्यगतो व्यतिभिद्य चक्षुषोगमने प्रयोजक । सच कुड्यादिषु नास्तीति तद्यवहितवस्तुनश्रक्षुषा सबन्धाभावात्का-चादिव्यवहितस्य सबन्धात्प्रत्यक्षलाप्रत्यक्षत्वे भवत इति तत्प्रयोजकसबन्धतदभावनिर्गोहाय गतिमत्तेजोद्रव्य चक्षुरुपगन्त-व्यम् । नच तुल्यकाल यच्छाखाचन्द्रमसोर्प्रहण तद्तुपपत्तिरिति वाच्यम् । तेजसो लाघवातिशयेन वेगातिशयाद्रततरगमनेन तदुभयोरतिझटिति प्राप्तिसभवेन तदुपपत्ते । दृश्यते ह्युदयगिरिश्चिखरमारोहत्थेद भगवति भाखति समुपलम्यमानौष्ण्य-प्रकाशस्य रहमे प्राङ्गणेऽवस्थान गतिसाध्यम् । स यथा प्रसरणशील पूर्वपूर्वदेशेन सयुज्यमान एवोत्तरोत्तरदेश प्रसरति तथैव नयनरिमरिप नयनान्निर्गत आनयनादाच चन्द्रमसमाबद्धैकरेखो खक्तपूर्वपूर्वपदार्थ प्रसरित तत्रामिता क्षणचतु-ष्ट्यावस्थायिन्यो गतयोऽमिताश्च क्षणाद्वततमगतीनामपि तेषा भवन्ति ये निरन्तरगतयो वेगातिशयात्ते द्वततमगतय , ये वेगाल्पाल्पतयाधिकाधिकगतिरहितक्षणान्तरितगतयस्ते मन्दमन्दतरगतयो भवन्ति । सूर्यनयनरश्म्यादीना तावदृरगमनेऽपि-तोऽपि क्षणप्रचय स्थूलकालैकदर्शिनामत्यल्पतयाभासत इति । तत्कालविभागासमर्थाना सन्निहितोत्तरदेशप्राप्त्यपेक्षया विप्रकृष्टोत्तरदेशप्राप्तौ क्षणाधिक्येऽपि तद्विमावनाच्छतपत्रपत्रशतमेदत्तुत्यकाललभ्रमवदुक्तस्थलेऽपि एवेति किमनुपपत्रम् । यद्दा तत्र पूर्वदेशाः प्रचितस्योत्तरदेशसयोगे जनयितन्ये क्षणचतुष्टयस्य कियातज्जन्यविभागतज्जन्य-पूर्वदेशसयोगनाशतज्जन्योत्तरदेशसयोगाश्रयलक्षणस्य यद्यप्यस्त्याकश्यकत्व तथापि मध्ये गतिरोधकाभावे मन्दतमगतिर्य-मुत्तरदेश बहुभि क्षणत्रयानन्तरभाविभि क्षणै प्राप्नोति मन्दमन्दतरशीघ्रशीघ्रतरशीघ्रतमगतयोऽल्पाल्पतराल्पतमै क्षणैस्तं प्राप्तुवन्ति । भवखल्पतमताया पराकाष्टा क्षणस्य यचतुष्टयानिषकतेव । महिमैषो वेगातिशयस्य यदन्तरालस्था परमाण्वाद-योऽपसरन्तस्तद्रतिनाश्कसयोगभाजो न भवन्ति । न भवन्स्यत उत्तरदेशा येचानपसर्तुमयोग्या उपलब्धु योग्या स्थूलास्ते च सहस्रयोजनस्था अपि चतुर्यक्षण एव ताहरासयोगमाज उत्तरदेशा भवन्यधिकाधिकगत्यकल्पनालाघवेनैतस्योपगमादेवन चोपपन्नतरमतिझटिति नयनररमे सूर्यमण्डलगमनम् । यद्यप्येवमप्यावस्यकः शाखासंयोगान्नन्दसयोगे क्षणातामाधिक्य तथा-प्यस्माक तादृशकालविभागाक्षमाणा न तत्त्रतीतिरिति शतपत्रपत्रशतभेदनतुल्यकालताप्रतीतिनच्छासाचनद्रसप्रयोगप्रत्यक्ष-तुल्यकाळलप्रतीतिरपि भ्रमात्मिकैनेति । अथ यदि घ्राणरसनादिवत्प्राप्यैव विषय चक्षुर्मृद्धीयात् घ्राणादिगृहीतार्थं इन चक्कुर्यहीतेऽपि सान्तरोऽयमिति प्रखयो न स्याद्भवति प्रखय इति सान्तरसीय ग्रहणमिति गोलकमेव चक्कुरिति चेन्न । उक्तप्रतीते शरीरापेक्षया सान्तरत्वविषयकत्वेनाप्युपपत्तिरिन्द्रियापेक्षया सान्तरत्वासाधकत्वाद्विनिगमकं च । तत्रोक्तयुक्तिः भिश्वश्चषो गतिप्राप्तिसिद्धिरतएवानन्तगतिसयोगादिकल्पनागौरवमपि फलमुखत्वाच दोषाधायकम् । नतु दूरस्थस्य यदम्रहुणं बरकस्मादिति वक्तव्य नवात्रातिरिति वक्तं शक्यं । नहि भवति युक्तं गिरिशिखरादित्यमण्डल प्राप्नोति तन्मभ्यवर्तिनिकट-

स्थमिप पक्ष्यादिक नेति । तस्माचक्ष स्वविषयस्यैव ब्राहक विषय च न कुड्यादिव्यविहतो न पक्ष्यादिर्दूरस्थोऽपि तु काचा-दिव्यवहितो दूरस्थश्च गिरिसूर्यादिरिति कि चक्षणे गतिप्राप्तिकल्पनया गुरुतरयेति कृष्णसारगोलकमेवास्ता चक्करितिचेश । विषयता हि यदि विषयस्थेन्द्रियनिरूपिता स्वभावस्तदा तदेव वस्त द्रादगृहीतमपि सनिधाने गृह्यत इति विषयस्थविषय-लोभयस्वभाव स्यादिति । यदि हि स्वरूपयोग्यता महलादिविषयता समानैव सा सनिधाने व्यवधाने चैकस्य वस्तुन इति सनिधाविव त्राह्यस्य व्यवधानेऽपि त्रहण स्यात् । सहकारिसाकल्य तु प्राप्तिमन्तरेण दुर्वचम् । तथाहि कुठारादीनि सर्वाणि करणानि सत्यप्यत्वच्छम्ताव्यवधाने व्यच्छम्तीद्रव्यव्यवधाने वा सनिधाने च खिवषय छेग्रादिकमप्राप्य न क्रवेन्ति च्छिदादिका कियामिल्यस्ति भयो दर्शनम् । भयोदर्शनानुसारिणी च भवति कल्पनेति व्यवधानाभावसनिधानादिक प्राप्ति-योग्यताप्राप्तिरेव च सहकारिसाकल्यमिखवधार्यते तदेव चेद्विषयलगरुखेव तत्साख्यानामाहकारिकेन्द्रियस्येति व्यवहिता-दिग्रहण दुर्वार स्यात् । येवा सौगताना कृष्णसार्गोलकमेव चक्षस्तेषा तदभावाच स्यात्क्रत्रापि प्रसक्षमिन्द्रियलाद् ग्राणादिवत् करणलाहा वास्यादिवचक्षुषोऽपि प्राप्यकारिलस्य सिद्धलात् । किचास्माक प्राप्तिर्तुगत प्रसक्षप्रयोजक प्राहकस्येन्द्रियस्य श्राहक च कस्यचित्कस्यचिद्रस्तन परिपूर्णवयव घनतम घनतरं घन च कस्यचित्कस्यचित्प्रक्षीणावयवमपि प्रविश्लं प्रविश्ल-तरं प्रविरलतम च चक्षुनिर्गच्छलाहोलकात्प्रसताय प्रथमवत्क्रमेण क्रमेण घनतमादिभावात्प्रच्यत सचीनाराचपक्षिहरि-णगोहि स्तित्रक्षगिरिसूर्योदिपु पूर्वपूर्व धनतमायवस्थ सत्सनिहिततमादिकस्त्तरस्तरं प्रविरलादिकमि सद्यवहितादिक गृहाति विषयश्च महानुद्धतरूपोऽनिभगूतश्च प्राह्म । नह्येव परेषामस्ति किचित्प्रयोजकमसर्वज्ञस्रज्ञेयम् । तथाहि प्राहकस्य गोलकस्य न वेचित्र्य तत्तिद्विषयगतविचित्रसनिधान त केनासर्वज्ञेन भवति ज्ञेयमेव व्यवधानाभावोऽपि नानगत प्रयोजक नेत्रसनिधान नेऽङ्कलीद्वयव्यवधानेऽपि वस्त्वप्रहात् । नेत्रविप्रकृष्टविप्रकृष्टतरतमादिदेशस्य च तस्मिन्वस्त्रप्रहाहेशविशेषावस्थानादिविशिष्ट-स्येवाभावस्य वाच्यलात् । अथ कथ प्राप्तौ सति वस्तप्रहणे गिर्यादिग्रहणम् पपद्यताल्पेन नयनेनाभिज्याद्या गिर्यादि. प्राप्यसभवादितिचेत्र । तत्तद्वस्तप्रहणे हि तेन चक्षप प्राप्तरपेक्षण नलभिव्याप्तिस्तस्या अपेक्षितेति गिरेरेकदेशे सनि-कर्षाद्गिरिप्रहणस्योपपष्ठलात् । यथाहि सूक्ष्मादिप प्रदीपाधिर्गता प्रभा प्रासादोदरं व्याप्रोति तथा सूक्ष्मादिप गोलका-चिर्गत्य क्रमेण प्रस्तो नयनरिध्मर्बहनपि गिर्यवयवान्त्रःप्रोति प्रतिरोधाधेनावयवेन न सयुज्यते तस्य न प्रहणभितरेषा च प्रहणमिति । अथ नयनगोलक घटादिक च सत्त्वात्प्रतिक्षणपरिणामिकमेण सातिशय परिणममान प्राहक प्राह्म च सप्रचेते स चातिद्यय कार्यानमेयो न कुछ्यादिव्यवधानेन वा विश्वक्षविशेषे विषयविशेषस्य मवतीति न काप्यनपपत्तिरितिचेषा । अर्थिक-याकारित्नलक्षणसत्त्वव्यापकक्रमयौगपद्ययो स्थैर्येऽपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यासपत्ते क्षणिकत्व विना व्यापकक्रम-यौगपवानुपपत्तिप्रयुक्तोक्तसत्त्वानुपपत्तेरभावात्क्षणमङ्गस्यासिद्धे । सान्तरप्रहणसनिहितप्रकृष्टतुस्यकालताप्रहणपृथुतरप्रहणादे-रन्यथाप्यपपादितलेन तदर्थमप्यतिगुरुतरक्षणभङ्गपक्षस्यानभ्यपेयलात । अथ यदि बहिर्निर्गत्य गत विषयदेशं गृहाति चक्षविषय तदा कृतो न पुनर्निमीलितनयनस्यापि प्रत्यक्ष विषयेण चक्षष सनिकर्षस्य विद्यमानखादिति गोलकमेव चक्षस्तथासति निमीलनेन व्यवधानादग्रहणसुपपद्यते इतिचेन । नयनगोलकादारभ्य विषयपर्यन्तमेकस्य बद्धरेखस्य चक्षुष एव विषयप्राहकलात्त्रथासलेव विषयसबद्धस्य चक्षयो मन सबन्धान्मन सबद्धस्यैव प्राहकलान्निमीलने च विषयसबद्धस्य मन संयोगासावेन विषयप्रहणासम्बात शरीराविच्छन्नान्त करणसबन्धस्यैव तथालादन्त करणनिर्गमपक्षेऽपि दोषाभावात । निमीलने सति विषयदेशावस्थितस्याप्यन्त करणस्य शरीरानवच्छिन्नत्वातः । विस्फारिताक्षस्य हृदयादा च विषयदेशाः हण्डायमानस्यान्त करणस्यैकलेन शरीराविच्छिन्नलसभवात् । नचान्त करणस्य विषयदेशस्थलेन प्रमात्ररि तत्रैव सद्भा-वात्कृतो न शरीराद्विहि प्रमेति वाच्यम् । अवच्छेदकतया ज्ञानसामान्यप्रति शरीरस्यापि कारणलात् । शरीरस्य वृत्त्यात्मना परिणतान्त करणसबन्धे सत्येव तादशान्त करणावच्छेदकलात्ततादात्म्यापचवृत्तितदवच्छित्रचैतन्याधवच्छेदकलस्य शरीरे सभवात्तदन्यत्रावच्छेदकलस्यानभ्यपगमात् व्यापकज्ञानलाविच्छन्नकारणशरीरस्य तादारम्येन विरहात् शरीरानविच्छनस्या-प्रसिद्धां नेवापत्त्रसम्बातः । यद्वाचेतनानधिष्ठितस्याचेतनस्य प्रवृत्त्ययोगाजीवस्याधिष्ठात्तर्येन्द्रियप्रवर्तकलादप्रतिकृत्वत्या ज्ञातेऽपि विषये प्रवृत्तोरिन्द्रियाणा दर्शनात्खप्रतिकृळतया ज्ञाते खस्य प्रवर्तकलायोगा चक्षुरच्यात्म द्रष्टव्यमधिभूतमादिख-स्तत्राधिदैवत'मिति सुबालोपनिषत्प्रामाण्यादादित्यस्य वाधिष्ठातृत्वोपगमाददृष्टविशेषसहकारेणाधिष्ठातृप्रेरितस्य निमीलन-प्रयक्षसमकालमन्त-करणसहितस्य चञ्चष परावृत्त्युपगमेन बहिरनवस्थानेनोक्तदोषासभवात् । यत्त क्रुष्णसारोपघातात्-पंचाताभ्या दर्शनादर्शनाभ्या तस्यैव चक्षष्ट्रमिति तन्। तद्धिष्ठानोपंचातात्रपंचाताभ्या तस्योपंचातात्रपंचातस्यो सभवात् लता-च्छेदनसेचनाभ्या फलानुपकारोपकारवदिति सिद्ध प्राप्यकारि तैजस चध्वरिति ॥ एव श्रोत्रमपि परिच्छित्रमाकाशपरिणाममपि प्राप्यकार्येव यथाच गतिमत्तथोपपादितं प्राकृ । अधिष्ठान तस्य कर्णशक्कल्यवच्छिनं नम । तहतौ मान च प्राच्यां वीणा-शब्दस्तन्न गृहे मेरीशब्द अयत इत्यादिप्रतीतिरेव न्यायादिमते अयमाणशब्दस्य कर्णदेश एवोत्पत्तिस्तस्य वीणाजन्यसस्य वीणाव्यक्तिक्रक्रालस्य वा प्राच्यादिदिगवच्छिक्रलस्य चाभावात् । परम्पराजन्यतया तथाले वीणाकर्तृलेन वीणावादकलेन प्रकास्यापि तज्जनकत्या पुरुषशब्द श्रूयत इलस्याप्यापत्ते । वीगादे पश्चादे श्रीपुरुषादेश्व जन्यतावच्छेदकस्य वैजालस्य भ० गी० ११३

कर्णगतेषु तत्तन्कव्देषु सत्त्वे तदविच्छित्र प्रति वीणादीना व्यभिचारेणाकारणलापातात् तेष्वमत्त्वे च श्रोत्रेण तद्वहणा-समवाद्विजातीयशब्देन वीणायनुमानासभवेन वीणायनुपस्थितेवीणाशब्द श्रयत इति प्रतीत्यनुपपते वीणाशब्दमारभ्य क्रणंगतशब्दपर्यन्तेषु शब्देषु यावन्ति वैजात्यानि तावतामाश्रयाग्रहणेन कदानिदिप ग्रहणत्यासभवेन परम्पराजन्य-जनकराक्राज्यसम्बाद्यसम्बादगृहीतविजातीयशब्देन परम्पराजनकतयापि वीणादेरनुमानासभवादवस्य वीणादिदेशे श्रोत्र-स्येव गमन बाच्यम् । तथासति वीणाजन्यस्य प्राच्यायवच्छित्रस्य विजातीयशब्दस्येव प्रहणेनोक्तप्रतीतेरक्केशेनोपपत्तिवींणाय-तुमानस्यापि समय इति स्क्ष्मलान्त्रिमें छलाला घवेन द्वतगतिमत्त्वाचपरि खक्तश्रोत्रदेशस्य प्राह्मशब्ददेशपर्यन्त चक्षचंदेव दण्डायमानस्य श्रोत्रस्य सान्त करणस्य भवस्यवस्थानमिति शरीरावच्छेदेन शब्दप्रमाद्यपपत्तिश्चात्र पक्षेऽनन्तशब्दाकल्पन-ळाघवमिन्द्रियसम्बायसम्बेतसम्बायतिह्रशेषणलादे सनिकर्धलाकल्पनेनापि लाघवमनुकूलस्तर्क इति ॥ सोऽपि सुखादिसाक्षात्कारकरणलेनेन्द्रियतया सिद्धस्य सत्त्वात्पश्चैव ज्ञानसाधनानीन्द्रियाणीलसङ्गतिभित्वेदुच्यते । द् खादी-वामात्मन खाभाविकधर्मले तदुपरमस्याशक्यलाभावनिवृत्तिविना खभावनिवृत्तेरयोगात् जलवह्यादे शीतौष्ण्यादिवत् क्षनीपाधिकस्य तस्य नैमित्तिकलेऽपि तप्रति तस्य निलस्य खरूपयोग्यत्वे फलावश्यभावनियमात् तदनुवृत्तेर्द्वारलात् । काम संकल्प इत्यदिश्रतेश्वान्त करणधर्मी एव ज्ञानायधी भावा तत्र ज्ञान सुख च द्विविधमात्मन खरूपभूतमन्त करण-वृत्तिरूप च खरूपसुखमाससारमविद्ययावृतमेव वृत्तिरूप लवभासमानमेवावतिष्ठत इति न तदज्ञात भवस्यज्ञाते तत्र माना-भावादेव द खादयोऽपि नाज्ञाता उपलब्धस्यैव सुखस्य द खस्य च धर्मस्याधर्मस्य च फलत्वेनातादशस्योत्पत्तमनर्हलादित्यत्प-द्यमाना एव सदैव भवन्ति ज्ञाता, क्षणविलम्बे मानाभावात् । तथाचावरणभञ्जादेर्वृत्तिप्रयोजनस्याभावेनापरोक्षवृत्तेस्तत्रोन प्रमस्यासम्बाद् । बृत्तावेव च प्रमाणानामपेक्षणीयलान तत्करणत्या मनस इन्द्रियलेन सिद्धि । यच सुखादीनां ज्ञान सुबाद्यपहितसाक्षिखरूपं तत्र साक्ष्यशस्यान्त करणोपलक्षितचिद्रपात्मनो निखलादेव न करणापेक्षा सुखाद्यशस्य सकचन्द-नवनितासजङ्गानलकण्टकिलतासपर्कोदिकरणकलमेव न तनापि मनस करणलेनापेक्षा परिणाम्युपादानलेनान्त करणापेक्षा त न प्रतिषिध्यत इति तादशसुखादिज्ञानकरणतयेन्द्रियलेन कथचिदपि न मनस सिद्धि । नच मनसोऽनिन्द्रियले 'मन -वधानीन्त्रसामी'ति गीताविरोध सजातीयेनैव सख्यापूरणादिति वाच्यम् । गुणयोगादितस्तत्त्वेन प्रसिद्धेनातजातीयेनापि सख्यापरणस्य दर्शनात् इन्द्रियवज्ज्ञानसाधनलेन गुणेनेन्द्रियत्य। न्यायादौ मनस प्रसिद्धेस्तेन सख्यापूरणेऽविरोधात् । इरुयते 'यजमानपञ्चमा इडा मक्षयन्ति' इत्यत्राचिलजापि यजमानेन सत्रे तत्त्वेन प्रसिद्धेन यजमानगतसञ्चापूरणदर्शनादेव 'वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमा'नित्यत्रापि वेद एव च मनसोऽनिन्द्रियत्नमुक्तम् 'इन्द्रियेभ्य परा हार्था अर्थेभ्यश्व परं मन' इत्यत्रेति । नचानिन्द्रियजत्वे खुखादिज्ञानस्य कथ साक्षारकारत्विमिति वाच्यम् । ईश्वरज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वान्ररोधे-नेन्द्रियजलस्य लयापि तत्त्रयोजकलानङ्गीकारात् । लदङ्गीकृतज्ञानाकरणकलरूपस्य प्रत्यक्षलस्य सुखादिज्ञानेऽनपायात मयोपगतस्य सुखादिज्ञानसाधारणप्रत्यक्षत्वस्य प्रागेव दर्शितत्वातः । ज्ञानस्रवादाधारस्यात्मोपाधेरन्त करणस्योपगतस्य सञ्चय-निश्चयाभिमानस्मरणात्मकवृत्तिमेदेन किल्पता एव मनोबुद्धहकारचित्तात्मका अमेदा वस्तुतस्त्वेकलमेव तस्य तचान्त -करण'मन्नमय हि सोम्य मन'इत्यादिश्वत्यादितोऽन्नशन्दितभूतिविकारतयाऽवगतत्वेन पश्चभूतिविकारपञ्चेन्द्रियसाधारणतया च सत्त्वप्रधानमिलिता पश्चीकृतभूतपश्चकपरिणामात्मकमनित्यमुक्तश्चतेरतोऽन्यदार्तमिति श्रुत्या प्रागुक्तमिथ्यालसाघकबहुतर-यक्तेश्व न न्यायमत इव निख नात एव प्राकृत महत्तत्त्वपदवाच्य व्यापक च । नापि न्यायमतवदणु किंत्र विशुद्धसत्त्व-कार्यलात्रकाराकमण्डदयायतनस्थतयाणुनिर्गत हृदयादीन्द्रियद्वारा प्रदीपप्रभावद्विसारि चोपेयते । नचाणुलाभावे ज्ञान-यौगपद्याभावानिर्वोह इति बाच्यम् । दीर्घशन्कुलीमक्षणादौ युगपद्रूपरसगन्धस्पर्शशब्दैश्वश्चरादीना सबन्धे तेषा ज्ञानाना यौगपयेनानुभवस्य सार्वजनीनतया कारणसिवपातेऽन्यत्रापि यौगपयस्येष्टलात् । नच शतपत्रपत्रशत्मेदनयौगपग्रस्यय-वत्सोऽपि प्रखयो भ्रम एवेति वाच्यम् । विभिश्वैकैक पत्रमपरमपरं हि भिनत्ति सति व्यवधाने परमेदनासभवादिति क्रमस्य प्रामाणिकले यौगपराप्रस्यस्य अमरूपल ह्युचित प्रकृते च नास्ति हि बाधक किंचित् । गुणगतजातिसाकर्यस्यादोषला-त्सर्वेन्द्रियजन्य सिन्नकृष्ट्सर्वेविषयकमेकमेव हि व। ज्ञान चाश्चषघटघटलरूपपरिमाणसङ्यादिसर्वविषयकैकज्ञानवज्ञायते । अय बटचक्षु सन्निकर्षे चिरकालपर्यन्त घटज्ञानमानुभविक तत्र पूर्वक्षण इवोत्तरोत्तरक्षणेऽपि सामग्रीसत्त्वेन ज्ञागेत्पत्ति-र्दुर्वारा । विनाशश्च पूर्वपूर्वस्य स्वानन्तरोत्पन्नविशेषगुणेन नाशकेन तृतीयक्षण इति ज्ञानधारा तावत्कालीना भवस्यावस्यकी । साच चक्षुरादीनां करणाना वास्यादीना हस्त इव मनोरूपाधिष्ठायक करणविना नोपपद्यते । तथाहि यैव पूर्वज्ञानस्य सामग्री सैवोत्तरज्ञानस्यापि घटचश्च सनिकर्षालोकमहत्त्वोद्भृतरूपादिघटिता तस्याश्रोत्तरज्ञान प्रति सामर्थ्ये तत्स्रोपायोगादसामर्थ्य उत्तरकाळेऽपि तन्न स्यादिति सर्वज्ञानानामेकदोत्पादप्रसङ्गेन ज्ञानधारा प्रामाणिकी न सिध्येत् । नच चध्रुष करणत्वेन करणधर्मादेव युगपदनेकज्ञानिकयानुत्पादनिर्वाद्यः । करणाना हि युगपदनेकिकियानिर्विर्तकलामाव प्रामाणिको धर्मे करण च बास्यादिवचश्चरिति वाच्य । नहि करणाना ताहरास्त्रभाव आकस्मिकोऽपि त सहकारिनिरहप्रयोज्यो वाच्यो यथा वास्या-विरक्षेदनअमेदान् हस्तसयोगविशेषादिसहकारिनिशेषविरहाजैकदा करोतीति तादशयुगपदकरण सहकारिविरहमयोज्यं । नैवं

पूर्वज्ञानोत्पादनानुकूलसहकारिविलक्षण सहकारि किंचिदुत्तरज्ञानजननेऽस्ति दृष्ट यद्विरहेणोक्तकरणधर्मी निर्वाह्य इति करण-धर्मन्यैवासिद्धेस्तेनायौगपद्यस्य निर्वाहासभवात् तत्तत्क्षणस्यादृष्टविशेषस्य वाऽदृष्टस्य तत्तज्ज्ञानोत्पत्ताविनिद्रयसहकारितया कल्पनेन तद्विरहेण तदुपपादनमप्यशक्य दष्टसाकल्येऽदृष्ट्विलम्बेन विलम्बस्य प्रतृत्तिव्याघातप्रसङ्गेनानुपगन्तव्यलाददृष्टस्य दृष्टसाकल्यमात्रार्थलोपगमात् करणधर्मस्योक्तस्य सिद्धौ तदुपपत्त्यर्थमदृष्टस्य कल्पनमदृष्टकल्पने सति करणधर्मसिद्धिरित्य= न्योन्याश्रयाच । यदि च नक्षुरादिक तादशयुगपञ्ज्ञानोत्पादवारणायैव स्यात्कत्पित तदा यावता तदुपपत्तिस्तावद्विशिष्ट भवेत्किल्पतमित्युक्तकरणधर्मविश्रिष्टमेव तित्तिख्येत्तथासति प्रमाणसिद्धस्य स्वभाविकस्योक्तकरणधर्मस्याकस्मिकलपर्यनुयोगा-योगातक्षणविशेषादृष्टविशेषादिसहकारिविरहस्योक्त्युक्तया तिश्चर्वाहुक्खासभवेऽपि क्षत्यभावाद्भवेच करणधर्माद्यौगपद्यौ-पपत्ति । नचैतदस्ति रूपादिप्रसक्षानुरोधेन चक्षुष करणलेन सिद्धस्वैनोक्तकरणधर्मस्य वक्तव्यतया तस्य स्वाभाविकल विरहिलेन तदसभवस्थोक्तलात् । मनस्लिसिद्धमित्युक्तायौगपद्यनिर्वाहाय कल्प्य । क्लिपतेनापि तेन तदनिर्वाहे तत्कल्पनैव न स्यादिस्यन्यथानुपपत्तिरतिशयितमहिमशालिनी क्षणिवशेषादष्टविशेषादिसहकारिविरहानिर्वाह्येनापि भावरूपस्वाभाविककरणधर्मेण विशिष्टमेवोपपादक मन कल्पयतीखयौगपद्यनिर्वाहो भवति मनसि कल्पित इति । नच मनोऽपि सुखादिप्रसकरणलेन सिद्धमेवेति वाच्यम् । सुखादिप्रसक्षे करणस्य तस्य धर्मतो घटादिप्रसक्षे हाकरणले तद्यौगपद्या भावादिनिर्वाहकलासभवात् । घटादिप्रलक्षे च करणतया न सिद्ध चक्षुरादिवदन्वयव्यतिरेकाभावादनुमानस्य चक्षुषा सिद्धसाधनादित्युक्तायौगपद्यनिर्वाहायैव घटादिप्रत्यक्षकरणतया कल्पनीयलादुक्तकरणधर्मविश्विष्ठतया कल्पितेनैव तेनायौ-गपद्यनिर्वाहात् करणलमात्रेण तत्कल्पनस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गादुक्तधर्मस्य स्त्राभाविकलानपायात् । यद्वान्यत्र करणधर्मस्य कार्यप्रयोजकरूपवैकल्येनैवास्ति दर्शन यथा वास्यादीनामनेककरणाना सिक्रधानेऽपि तत्तत्करणैर्न युगपदनेका किया सपायते । कर्त्रा तद्धिष्ठायकस्य करणस्य हस्तस्य करणधर्मादेकस्य हस्तस्य तेषु कार्यप्रयोजकस्योगाभावात् । यथावैकस्य वास्यादे करणस्य पाटनत्वक्षणाद्यनेकिकयाणा यौगपद्यनाकरण कार्यप्रयोजकसयोगिवशेषाणा व्यापदभादेन करणधर्मा-द्भपपद्यते तथा प्रकृतेऽपि करणस्य मनस करणधर्माचक्षुषोऽनेकज्ञानिकयाणा यौगपद्यनाकरणम् । कार्यप्रयोजकमन -सबन्धिन कस्यचिद्विरहादेवोपपाद्य नानपेक्षस्त्रभावमात्रादिति ज्ञानधागस्यले ज्ञानायौगपद्याय घटादिप्रस्यक्षेऽधिष्ठायक-करणतया करणधर्मेण तत्तत्क्षणाविञ्जनस्वसयोगविरहनिर्वाह्मेण विश्विष्टमेव मन ऋल्प्यने । तथाचात्रिमाश्रिमक्षणोरपत्स्य-मानज्ञानप्रयोजकतत्तद्व्यवहितपूर्वेक्षणाविच्छन्नसयोगाना प्रथाज्ञानपूर्वेक्षणे विरहेण करणधर्मस्य निर्वाहाचात्राप्यनपेक्षस्य करणधर्मस्य प्रसङ्ग । प्रकृते चाद्दष्टतत्तत्क्षणाविक्वित्रसयोगेन कार्यविलम्बस्यानन्यथासिद्धत्तया प्रामाणिकस्यादोषलमप्रामा-णिकतादृश्विलम्बस्यैव प्रवृत्त्यादिव्याघातकलेन दोषलात् । विशिष्यैकबाह्येन्द्रियकरणकानेकिकयायुगपत्करणाभावविशि-ष्टतया कल्पने गौरवात्सामान्यत एवानेकिकया युगपत् करणाभावरूपकरणधर्मविश्विष्ठतया तत्करूपनाया एव कर्तव्य-त्वादेकेनापि चक्षरिन्द्रियेण नानाविषयकनानाज्ञानानामपि न यौगपयेनोत्पादप्रसङ्घ । न वा चक्षरादिष्विन्द्रियेषु खखिष-यसनिकृष्टेषु तत्तद्विषयज्ञानाना युगपदुत्पादप्रसङ्ग उत्तोभयस्थलेऽपि मनसो वास्यादौ हस्तादीनामिव करणलेन तद्धमैतस्तद्वा-रणात् । सिद्ध च ज्ञानायौगपद्याय मनोऽण्वेवोपगन्तव्यमन्यथा व्यासङ्गानुपपत्ते । व्यासङ्गो हि सनिकृष्टेष्वपि बहुषु विषयेषु कस्यचिदेव ज्ञानमणुनौ मनसोऽभावे विषयेन्द्रियसनिकर्षस्येन्द्रियमन सनिकर्षस्य च समानलेन विषयान्तरस्यापि प्रस्यक्षं स्यादिति व्यासङ्गासमवात् । नचोक्तव्यासङ्गे मानाभाव इति वाच्य । तत्र गतेन दष्टस्लया घट पटश्रेखनुयोगे दृष्टो मया घटौ न पट इत्युत्तरस्याप्तपुरुषीयस्य मानलात् । तादशमन स्वीकारे च घटचक्षु सयोगक्षणे मनसा चक्षुष सबन्धेऽपि पटचक्षुःसं• निकर्षक्षणे चपलस्य मनसोऽन्यत्र गतलेन मन सयोगाभावेन पटाप्रसक्षोपपत्ति शरीरपरिमाणले व्यापकरवे वा तदसयोग स्यासभवात् । एव चक्षु सनिकृष्टे इसुमे तद्गन्ये च प्राणसनिकृष्टे कदाचिद्गपसैव कदाचिद्गन्यसैवोपलब्येरपि नाणु मनोभ्य-पगमविनोपपत्ति । नच बुमुत्सातद्विरहाभ्या तदुपपत्तिरिति वाच्यम् । सलामपि बुभुत्साया कदाचिद्म्रहणात्प्रतिकृलदर्श-नद्वेषेऽपि कदाचित्तस्यैव प्रहणाहुभुत्साया अकिचित्करलात् । एवच दीर्घशष्कुलीभक्षणस्थले सर्वे। हेद्रयाणा मनसा सनिक-र्षाभावात्तत्करणधर्माद्वाधकादेव यौगपद्यप्रहस्य अमलसुपगन्तव्यमितिचेत्र । धारावाहिज्ञानस्थले ह्युत्तरोत्तरज्ञानस्यागृहीतया-हिलानिर्वाहाय पूर्वज्ञानागृहीतकालविशिष्टस्य विषयलोपगमेन प्रसक्षे विषयस्य कार्यसहमावेन हेतुतया विद्यमानविषय एवा-म्त करणस्य तदाकारेण परिणामात् । विषयाभावादेव ज्ञानयौगपद्यासभवाद्धारावाहित्वानुपपत्त्यभावादुक्तकरणधर्मविविधिध्मन -कल्पनस्याप्रामाणिकलात् । यद्वोक्तस् हे तावत्कालं घटज्ञानसत्त्वमाद्यभविक तच ज्ञानधारयेवैकज्ञानोपगमेनाप्यूपपद्यते । प्तथासल्नेकज्ञानतत्त्रागभावष्वसायकल्पनेन भवति लाधवम् । नच सामग्रीसत्त्वे द्वितीयक्षणे कुतो न ज्ञानोत्पत्तिरिति षाच्यम् । सामग्रीमेदस्यैव कार्यमेदकत्वेन तदभावेन मेदासिच्या तस्यैव पुनक्त्पत्ते प्रसङ्गनीयतया तस्या स्वोत्पत्तौ स्वाभावस्था-न्यत्र क्रमकारणनयैव वारणात् । नाशस्यापि द्वितीयक्षणे स्वविरोधिवृत्त्यन्तररूपनाशकविरहेणासभवाद्वक्तकरणधर्मविज्ञिष्ट-मन कृत्पनस्याप्रामाणिकलात् । दीर्घशन्कुलीभक्षणस्थले बाधकविरहेण यौगपद्यप्रत्ययस्य अमलकल्पनाया असमवात् । तत्त-दिन्द्रियाणां स्वकरणधर्मसैकैकमात्रिकयाजननेनाव्याघातात् । कर्तुंश्रेकदानेकिकियाजनकलस्याविरुद्धलात् । येन हेतना तद

व्यासङ्गस्थले मनस एकेन केनचिदिन्दियेणैव सयोगो नापरेण तेनैव हेतुना ममापि हृत्पण्डरीकदरोदहरकुहरवर्तितया घटा-न्त स्थतया प्रदीपतेजस रव स्वल्पस्यापि हृत्युण्डरीकप्रस्तासु नाडीषु कयाचिदेकया विरृतद्वारया निर्गतस्य केनचिदेकेनेन्द्रि-येण समोगो नापरेण । यथोद्धाटितेन केनचिद्धटच्छिदेण निर्गतस्य प्रदीपतेजसस्तिहग्वर्तिवस्तुना सबन्धो नापरेणैव मिलित्वे-न्द्रियतेजसा विषय प्राप्त तत् यथासभव व्याप्नोति प्रदीपतेज इव भवनोदरमिति येनेन्द्रियेण सयोगस्तद्विषयविषयकमेव ज्ञान जनयति नापरविषयविषयकम् । येन हेतुना क्षणादेव तदिन्द्रियाद्वियुज्यापरेन्द्रियेण स्युज्यते तव तेनैव हेतुना झटिति तदि-निद्रयप्रदेशात्परारुख प्रविश्य हृदयान्त सकुन्विते तन्नाबीद्वार उद्घाटितद्वारया परनाच्या निर्गल झटिलपरेन्द्रियेण समापि मते स्युज्यत इति व्यासङ्गोपपत्ति । यदा तु दीर्घशष्कुलीभक्षणादिस्थले केनन्विदेतुना सर्वनाडीद्वारविरृत्तिस्तदा ताभि सर्वाभि निर्गतस्य घटस्यानेकैरिछद्रै प्रदीपतेजस इव बहुभिर्वस्तुभि सर्वेन्द्रिये सबन्धे युगपत्तत्विन्द्रियगोचरानेकज्ञानोदयेन यौगप-बातुभवस्याप्युपपत्तिरत्र च ज्ञानविशेष प्रति ज्ञानविशेषसामय्या अनेकप्रतिबन्धकलाकल्पनलाघवमपि भवतीति सिद्ध नाणु मन इति ॥ तदेषा सिद्धाना प्रमाणाना प्रामाण्यमपि खत एव ज्ञानप्रमाखस्योपगमात् । नत् प्रमाया गुणस्य हेत्-खात्तरप्रयोज्यमेव प्रमाखमिति कृत स्वतस्त्वामितिचेच । भूयोऽवयवेन्द्रियस्निकर्षप्रमापरामर्शप्रमायोग्यताज्ञानादिसाधारणान् गतस्य गुणलस्याभावेन प्रमासामान्ये तेन रूपेण कारणलासभवात् प्रलक्षप्रमासामान्येऽपि भूयोऽवयवेन्द्रियसनिकर्षस्य गुणिकयादिप्रसक्षे व्यभिचारेणाहेतुलाद्भ्यस्लस्य दुर्निरूपलात् साम्नाया अदर्शने सनिकषेऽपि भूयोऽनयवैर्गवि गवयलभ्रमाच अनुमितित्रमायामपि लिङ्गिमतिपक्षे अमात्मकपरामर्शादपि प्रमोत्पादेन प्रमापरामर्शस्य व्यभिचारात् । प्रमापरामशे सत्यपि ळाघवज्ञानादितो भ्रमोत्पादेनापि व्यभिचारात् । पीत शङ्क इलादिभ्रमस्थले गुणे सलपि प्रमानुत्पादादोषामावसाहित्यस्य गुण आवर्यकले चावर्यकलाहोषाभावस्यैव प्रमाया हेतुलस्य वाच्यलात् । नच दूरलादिदोषे सत्येव कस्यचिदप्रमावत्कस्य-चित्रमाया अप्यत्पादाहोषाभावस्यापि कथमजुगतहेतुलमेव यस्यैव विषयविशेषस्य दूरत्वे सति न प्रत्यक्षप्रमा तस्यैव तत्स्थाना-वागतस्याप्तत्वेन निश्चितस्य पुरुषस्य वाक्यात्प्रमोत्पत्तेर्व्यभिचारादपीति वाच्यम् । तत्तद्विषयकप्रस्रक्षादावगस्या तत्तद्दोषाभाव-क्रूटस्य कारणलोपगमात् । नचाननुगमे गुणस्यैवाननुगतस्य लघोहेंतुलमस्लिति वाच्यम् । दोषभावस्यावश्यकत्वेन तद्धेतुतया निर्वाहे गुणहेतुत्व एव गौरवात् । नच न गुण विनापि प्रमोत्पाद इति तस्यापि हेतुत्वमावर्यकमिति वाच्यम् । दोषाभावसहितस्य तस्येन्द्रियस्निकर्षेत्वपरामर्शत्वादिनैव हेतुत्वाद्भयोऽवयवसनिकर्षत्वप्रमापरामर्शत्वादिना हेतुत्वानुपगमात्तादशहेतुत्वस्यैव गुणहे-तः तत्वपदार्थेलाद्वक्तवाक्यार्थयथार्थज्ञानस्य ग्रुकाद्यचरितवाक्यस्थले विरहेण शान्दप्रमाया गुणलासभवात् । भ्रान्तप्रतारकवाक्य-श्येलेडपि व्यभिचाराच । नचानुमितौ शाब्दे चेश्वरस्यैव प्रमापरामशी वाक्यार्थयथार्थज्ञान च गुण इति वाच्यम् । तस्य परम्प-रासबन्धेन हेतुलस्य वाच्यतया अमपूर्वमिप पुरुषे सत्त्वेनाव्यावर्तकलात् । यस्मिन्विशेष्ये यत्प्रकारकानुमिति प्रमा निर्देशेष्यक त्तरप्रकारकानुमितौ तद्विशेष्यकतद्याप्यवत्तापरामर्शस्यश्वरीयस्य हेतुलापेक्षया तद्विशेष्यज्ञानस्य हेतुलाया एव युक्तलात् अमस्यले सत्सन्त्वस्थेश्वरीयपरामर्शसन्त्रेनाविबिष्टलात् । तन्मात्रात्प्रमोत्पन्यापत्तिरिखप्यविबिष्टलात् । तत्प्रश्वगततत्साध्यव्याप्यवत्तापरामर्श-सहकारिलकल्पनेन तद्विरहात्तद्वारणस्यापि समानलात् । नचेष्टापत्ति । पर्वतिविशेष्यकानुमितिमात्रे तस्यान्वयव्यतिरेकप्रहस्य समानलेन प्रमामात्रे तस्योक्तेश्वरज्ञानस्यापि हेतुताया अनुभवनिरुद्धत्वात् । एवमीश्वरज्ञानस्य परम्परया हेतुत्वेऽनेकविधपरम्प-राया सभवेन विनिगमकाभावेनानन्तहेतुत्वापत्तेश्व । तस्मायदि कस्यचिद्धावस्य प्रमायामप्रमाव्यारृत्तस्य हेतुल वक्तव्य स्ववि-होष्ये खप्रकारवत्त्वस्य खरूपसतो हेतुत्व वक्तव्यम् । सनिकर्षपरामर्शादे प्रस्यक्षानुमित्यादिसामान्यकारणविरहादेव तन्मात्रा-त्रमापत्तिवारणसभवात् । नह्येतावता प्रमाया परतन्त्रलादीश्वरसिद्धिरूपस्य तवाभिमतस्य सिद्धि । वस्तुत प्रलक्षानुमिला-दिसामान्यकारणाद्दोषाभावसहितात्प्रमोत्पत्तिरस्माकमभिमता नैतावता स्वतस्त्वहानि । श्रानसामान्यसामम्यधिकागन्तुकभावा-प्रयुक्तलसैन तत्त्वाहोषामानस्याधिकस्यापेक्षणेऽपि तस्य भानत्वाभावान प्रमात्वस्य स्वतस्त्वहानि । दोषस्य भानसैवाधिक-स्यापेक्षणान्नाप्रमात्वस्य स्वतस्त्वापत्तिरिति । एव निष्कम्पप्रमृत्तिर्न ज्ञानेऽप्रामाण्यसराये सति भवतीत्यप्रामाण्यज्ञानाभाव-निशिष्टज्ञानत्वेन तत्र कारणत्व वाच्यम् । तदपेक्षया लाघवेन गृहीतप्रामाण्यज्ञानत्वेनैव कारणत्व युक्तम् । तच स्वत प्रामाण्य-मह एव सभवति नान्यथानुमानादिना प्रामाण्यप्रहणे ज्ञानस्यैवाभावात् । प्रामाण्यस्य कचिदप्यनुमानेनैव प्राह्यतयः तत्रापि साध्यसाधनसहचारप्रहापेक्षाया साध्यप्रहस्यानुमानेनैवानुसरणीयतयाऽनवस्थापाताच । जन्मान्तरीयप्रामाण्यप्रहजनितस-स्कारतोऽत्र जन्मनि तत्सारणे क्विञ्ज्ञाने तदुपनीतभाने तत्र सहचारप्रहेऽनुमानमेव पूर्वजन्मनि तत्पूर्वजन्मसस्कारजनित-स्मरणेन सहचारज्ञानादनुमानमिखनादितोपगमेनानवस्थापरिहारस्यापि खतोऽप्राह्मतया प्रामाण्यस्य गतिसमवे तादशकल्प-नाया अन्याय्यत्वेनायुक्तलात् । अगतावेव हि जन्मान्तरीयसस्कारोद्वोधकल्पनम् । यत्त्वप्रामाण्याभावस्यैव समर्थप्रवृत्तिज-नकत्वेन लिङ्गेनाप्रमाया गृहीतव्यतिरेकव्याप्तिकेन पक्षधर्मताबलाज्ज्ञानेऽप्रामाण्याभाव इति साध्यविशेष्यकानुमितौ जायमा-नाया लाघवज्ञानादिसहकारेण व्यापकत्वेनागृहीतस्येव प्रामाण्यनिष्ठाप्रामाण्याभावसामनैयखरूपवस्तुसहकृतनिरुक्तपक्षधमेख-अहादेन व्यापकत्वेनागृहीतस्यापि प्रामाण्यस्य विशेष्यतया भान संभवति विशेषणतया प्रामाण्यस्य तत्राभानेन तत्पूर्वं तज्ज्ञा-नापेक्षाविरहात्पश्चाचेद ज्ञान अमेति प्रामाण्यप्रकारक ज्ञानमि भूतके घटो नासीत्यभावविशेष्यकज्ञानानन्तरं घटाभाववञ्चत-

लमिति ज्ञानविद्वशेष्यविधया तज्ज्ञानस्यैव विशेषणज्ञानत्वेनाभिमधुणे तिद्विशिष्टबुद्धिसभवात् अभावाभावत्वयो प्रतियोगि-निरूप्यत्वस्वभावत्वेन तयोनिविकल्पासभवादिति । तच्च । लाघनज्ञानादिस्थलेऽपि विधेयत्वमुख्यविशेष्यत्वयोरेकपरामर्शप्रयो ज्ययोरनुपगमादुक्तानुमितावेकस्मादेव परामर्शादप्रामाण्याभावप्रामाण्ययोविधेयतया मुख्यविशेष्यतया च भानासभवाद्वि रोष्यतावच्छेदकज्ञानस्यावरयकत्वेनानुमितौ प्राक्शामाण्याप्रहे प्रामाण्यावरोष्यकत्वस्यासभवादभावज्ञानस्य प्रसक्षत्वे निर्व र्मितावच्छेदकभानस्यापि सभवाच । अथ प्रामाण्यस्य स्वतोत्राह्यत्वे ज्ञानप्रहणस्येव प्रामाण्यज्ञानत्वेन ज्ञाने कदापि प्रामाण्य-सदेहो न स्यादिति चेन्न । प्रामाण्यसदेहस्य भ्रमत्वेन तत्प्रयोजकदोषस्यावस्यभावेन प्रामाण्यस्य खतोत्रहणासभवाहोषा-भावे सति ज्ञानग्राहकयावदाह्यत्वस्यैव खतोत्राह्यत्वादप्रामाण्यसदेहस्मवात् सदेहस्य ज्ञानोत्पत्तिक्षणे पूर्वमेव साधारणधर्मव-द्धर्मिज्ञानस्य दोषस्य सत्त्व एव भवताभ्यपेयत्वेन दोषात्खत प्रामाण्यनिश्वयप्रतिरोधात् ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर सस्कारेण ज्ञानस्म-तावेवोपस्थिते तत्र सदेहस्य वाच्यतया दोषात्रम्ष्ट्रप्रामाण्यकस्मृतेरपगमात्सदेहसभवात् । यद्यपि प्रामाण्यस्यागृहीतावा-धितज्ञानत्वस्य नास्ति स्वतोत्राह्यत्वसभवस्तथापि स्मृतिसाधारणस्य प्रयुत्त्यौपयिकस्यार्थतथात्वस्य तद्वति तत्प्रकारकत्वापर्यवस-ष्मस्य खतोत्राह्यता सभवति विशेष्यत्वप्रकारत्वयोर्ज्ञानत्वज्ञानवदेव ज्ञानोत्पत्त्यैव प्रकाशाद्विशेष्ये विशेषणवलस्य व्यवसाये भानात् विशेष्ये विशेषणमिति रीत्या तद्भानोपगमेन पूर्वं विशेष्यत्वे विह्नमत्पर्वतस्य ज्ञानेऽभासमानत्वेऽपि न क्षति । अस्मिन् पक्षे च ज्ञानोत्पादकसामम्यतिरिक्तस्य प्रामाण्यभासकसामम्या अकल्पने प्रामाण्यज्ञानान्तरस्य तत्प्रागभावध्वसादेश्वाकल्पने-नातिलाघव तेन यथाकथिनत्प्रामाण्यघटकवस्तूपस्थितिमूलकविशेष्ये विशेषणमितिरीत्या प्रामाण्यतत्सहचारादिप्रहसपादनेन तद्नुमित्युपपाद्नमिप निरस्तम् । तचेद प्रामाण्य द्विविधम् । व्यावहारिक पारमार्थिक च । व्यवहारकालव्यापकनिषेधा-प्रतियोगित्व व्यावहारिकम् । घटादेनिषेधस्य यावद्यवहारकालमभावेन तस्य निषेधाप्रतियोगितायास्तादशकालत्वव्यापकत्वा दिस्त । द्वितीय तु ब्रह्ममात्रस्य सदैव सर्ववाधावसानतया तस्यानिषिद्धत्वात् । प्रपश्चस्य तत्त्वज्ञानवाधितत्वेनातत्त्वादिति सुष्टुक्त प्रत्यक्षानुमानशास्त्रोपमानार्थापत्त्यभावाख्यानि षद्प्रमाणानीति वैदिका इति शास्त्र प्रमाणशब्दमात्रोपलक्षकम् । न विधिवाक्यमात्रत्य भद्यदिमीमासकवेदान्ति+यामपि सिद्धार्थकस्याप्यवाधितानधिगतार्थकवाक्यस्य प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप-नात् । वैदिका इति मीमासकवेदान्तिनोर्प्रहणम् । अन्तर्भावबह्निभोवाभ्यासिति । प्रत्यक्षेऽनुपलब्धेरनुमानेऽर्थापतेर-न्तर्भावेण चत्वारि प्रमाणानीति नैयायिका । यथान्तर्भावस्तथानुपळब्ध्यर्थापत्त्यो प्रमाणान्तरत्वव्यवस्थापनावसरे पूर्वपक्षत-योक्तम् । उपमानस्याप्यनुमानेऽन्तर्भावात्रीणि प्रमाणानीति योगा । यथान्तर्भावस्त्रथोपमानप्रामाण्यव्यवस्थापनावसरे पूर्वपन क्षतयोक्तम् । शब्दस्योपमानस्याप्यनुमानेऽन्तर्भावात्प्रत्यक्षानुमाने प्रमाण इति वैशेषिकबौद्धौ । यथाऽनुमानेऽन्तर्भावस्तथा शब्दप्रामाण्यव्यवस्थापनावसरे पूर्वपक्षतयोक्तम् । प्रखक्षमेव सभावनात्मन्यनुमानस्यान्तर्भावादेकमेव प्रखक्ष प्रमाणमिति चार्वोका । यथान्तर्भावस्तयानुमानप्रामाण्यव्यवस्थापनावसरे पूर्वपक्षतयोक्तम् । ऐतिह्यस्यानवष्टतवक्तृकस्यास्मिन् वटे यक्ष प्रति-षसतीत्यादिप्रवादस्य शब्दे सभवस्य खार्यामस्ति सभव प्रस्थस्यातोऽस्ति प्रस्थामत धान्यमस्येत्वेवह्रपस्यानुमाने लिपेरप्यतु-मानेऽन्तर्भावो बोध्यस्तद्वहिर्मावस्त्वनतियुक्तिक इति पूर्वपक्षत्यापि नोक्त । बहिर्मावस्तु तेषामनुपठन्ध्यर्थापत्युपमानशन्दाना तत्रतत्र सिद्धान्ततयोक्त इसर्थ । संकोचिवकासाविति । न्यूनाधिकसख्यकत्व इसर्थ । प्रमाणानामिति शेष । अत एवेति । सकोचस्य विकासस्य वाभ्युपगमादेवेत्यर्थ । तार्किकादीनामिति । आदिपदाद्वैशेषिकवौद्धचार्वाकाना प्रहणम् । वेदान्तनयस्योपक्रमाद्वत्तिपञ्चकस्य योगनयेनोक्तत्वात्तयो पृथगुक्ति परमतमप्रतिविद्धमनुमत भवतीति न्यायेन योगसूत्रोदितवृ-त्तिपञ्चकस्य प्रतिपादनम् । वेदान्तिनामपि योगवदेव प्रमाणवृत्त्युपगम इति अमो माभूदिति षिडिति वैदिका इत्युक्तम् । विप-थेयो सिथ्याज्ञानम् । तस्य पश्चमेदा इति । यद्यपि योगसूत्रोक्ताविद्या समस्तजगदुपादानत्रिगुणाज्ञानपदाभिषेयाद्भित्रा 'अनित्याशुचिदु खानात्मसु नित्यशुचिसुखख्यातिरविद्ये'ति स्त्रेण लक्षिता चतुर्विधाऽविद्या विपर्ययज्ञान भवति । तथाहि अनिखतया हेये येषु खरादिलोकेषु निखत्वस्याशुचिषु शरीरादिषु शुचित्वस्य परिणामतापसस्कारदु खैर्गुणवृत्तिविरोधाच'दु खमेव सर्वं विवेकिन' इति सूत्रेण सर्वस्य वैषयिकसुखस्य दु खत्वस्य व्यवस्थापनात्तत्र सुखत्वस्य शरीरेन्द्रियमनोबुद्धहकारादिष्वना-त्मस्रात्मत्वस्य च बुद्धश्चतु प्रकाराया अतद्वति तत्प्रकारकत्वादिस्मितादीना तु 'दग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेत्वास्मिते'ति सूत्रेण लक्षि-ताया बुद्धिपुरुषयोभीगानुकूलाया अविद्याकित्पताया एकात्मताया अस्मिताया ज्ञानानात्मकत्वात् 'सुखानुशयी राग' इति सूत्रेण लक्षितस्य सुखाभिज्ञाना सुखातुरसृतिपूर्वको य सुखे तत्साधने वा गर्धस्तृष्णा लोभ इत्यादिपर्यायैरभिधेयस्तस्य रागस्ये-च्छारूपलात् 'दु खानुशयी द्वेष' इति सूत्रेण लक्षितस्य दु खाभिज्ञाना दु खानुस्मृतिपूर्वको यो दु खे तत्साधने च इच्छाप्र-तिद्वनिद्रगुणस्तस्य द्वेषस्यापि ज्ञानानात्मकलात्तद्विशेषस्य मिथ्याज्ञानल दृशपेतमेवमनुभूतमरणदु खस्य मरणत्रासाद्यात्माश्चीर्मा न भूव भूयास जीव्यासमित्यात्मनि प्रार्थना विदुषोऽपि निरूढलात्स्वरूपेण वासनात्मना वा सदैव सुदृढतयावस्थानादिभिनि-वेशस्तस्यापीच्छारूपलात् न मिथ्याज्ञानल तथापि तेषा सर्वेषामविद्याऽविनाभृतत्वेन विपर्ययत्व बोध्यम् । उक्त हि योगवा-चस्पसे 'अविद्या ताबद्विपर्यय एवास्मितादयोऽप्यविद्योपादानास्तदविनिर्भागवर्तिन इति विपर्यया' इति । अविनिर्भागवर्तिन इस्रविनाभूता इस्रयः । तत्रासिताया बुद्धावनात्मन्यात्मबुद्धिजत्वाद्वागस्य दु.बात्मके सर्वसिन्सुखतया योऽनुभवो विपर्यय-

स्तन्मूलकस्मृतिजत्वात् द्वेषस्य निर्दु खे परमार्थत स्वरूष्ट्पे रज परिणामदु साश्रयबुद्धमेदविपर्ययजाहदु खीसादिविपर्ययमूल-कदु यानुस्मृतिजत्वादिभानिवेशस्य च निस्ये स्वात्मनि शरीराद्यभेदिवपर्ययापादितमरणबुद्धिजत्रासहेतुकत्वाद्विपर्ययाविनाभूतत्व द्रष्टव्यम् । ये च विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठमिति सूत्रवाचस्पत्येऽभिहिता अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशास्त्रमोमोहमहा-मोहतामिस्नान्धतामिक्षाख्यास्तेषा सहपेणैवामिथ्याज्ञानत्व बोध्यम् । तथा ह्यव्यक्तमहदहकारपञ्चतन्मात्रेष्वष्टस्वनात्मस्वात्म-बुद्धिरिवद्या । योगिनामष्टस्विणमादिकेष्वैश्वयेष्वश्रय सु श्रेयोबुद्धिरिसता । योगेनाष्टविधमैश्वर्यमुपादाय सिद्धोभूला शब्दादी-न्दश विषयान्मोक्ष्य इत्यभोक्तर्येव पुष्करपळाशविन्नरेपे खात्मिन भोक्तालप्रतिपत्ती राग । एतेनैवाभिसिधना प्रवर्तमानस्य केनचित्प्रतिबद्धलादणिमादीनामनुत्पत्ती तिन्नबन्धनभोगासिद्धौ प्रतिबन्धकविषयोऽणिमाधैश्वर्यतत्प्रयुक्तभोगादीना प्रतिकूललेन तत्प्रतिबन्धकस्य योगिनामनुकूलतयानुत्साद्नीयलेन तादशे प्रतिबन्धक उत्साद्नीयताबुद्धिर्जिधासाप-र्थन्तो द्वेष । एवमणिमादिसपत्तौ दृष्टानुश्रविकविषयोपस्थितौ कल्पान्ते सर्वमेतज्ञङ्क्ष्यतीति त्रासस्तेनारक्षणीयेषु रक्ष्यता बुद्धिपर्यन्तोऽभिनिवेश इति सर्वेषामेषामतद्रूपप्रतिष्ठलाद्विपर्ययल स्पष्टम् ॥ भ्रमप्रमाविळक्षणोऽसद्र्थव्यवहार इति । यथा शशविषाणमसत्त्रथेद पुरुषस्य चैतन्य तिष्ठति बाण इत्यादिव्यवहारस्य हेतुभूता कार्यभूता च काचिदन्त करणस्य वृत्तिर्निर्विकल्पकवत्प्रकारतादिश्र्न्याखण्डविषयिणी निरुक्तशब्दैकजन्या पूर्ववृत्तिसस्कारजशब्दप्रयोगशब्दप्रयोगज-वृत्तिसस्कारचकप्रवाहवती सा नास्ति शशे राङ्गमिति बाघे सत्यांपे विदुषामण्युदयादतएव तेनाबाधिततास्रमविल-क्षणा गरो राज्ञ प्रकारतारहिता च । एव पुरुषचैतन्ययोरखन्तामेदानश्रये सत्यपि विदुषो जायमाना पुरुषभिश्वचैतन्य रूपाखण्डासद्गोचरा वृत्तिरिप तथा बोध्या असद्विषयकलात् । नहि प्रमापि कालत्रयेऽपि तद्विषयस्थासत्तया प्रमाणाजन्या चेति प्रमाणविपर्ययातिरिक्तलम् । प्रमाण च तस्यामुक्तव्यवहारानुपपत्तिरेवेति भाव ॥ तमोगुण इति । स्वमते समुप-चिततमोगुणमञ्चान तदाकारा तत्परिणामरूपा वृत्ति काचित्सुषुप्तिकाठीना निद्रापदाभिषया । सत सुप्तोत्थितस्य परामशौं न किंचिदवेदिषमिति परामर्श । विचारश्वास्या विद्यासाधनप्रकरणे विहित इति । नतु ज्ञानाभावमात्रमिति । निद्रेतिसबद्धते । मात्रपदेनाज्ञानगोचरवृत्तिव्यवच्छेद । ज्ञानाभावमात्ररूपले हि निरुक्तपरामर्शातुपपत्ति स्यादिति भाव । छज्जादीति । आदिपदाद्रत्युत्साहकरुणाविस्मयहास्यकोधभयहर्षशोकविचिकित्साश्रद्धाश्रद्धाधैर्याधेर्येच्छाहेषप्रयतादीना प्रमाणादीना पद्माना ज्ञानरूपलाद्विरुक्षणानुभवसिद्धानामिच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु खाना तत्रान्तर्भावो नोचितस्तथापि सर्वेषामि-च्छादीना ज्ञानसाध्यक्षाज्ज्ञानात्मकान्त करणपरिणामविशेषलेन ज्ञानात्मताभ्युपगमात्पञ्चस्वन्तर्भाव इत्युक्तम् । ळज्ञादय स्थूलस्क्ष्मान्यतररूपतापत्रज्ञानेच्छयोरन्तर्भावनीया । यथा कालविशेषदेशविशेषावच्छेयजनविशेषसनिधानप्रयोज्यकार्यवि-शेषगता कर्तव्यलबुद्धिरुंच्चा । रतिरुत्कटेच्छा । उत्साहोऽन्यैरशक्यतयाऽवधृतेऽप्यवस्यकर्तव्यताबुद्धि । करुणा दु खप्रहाणेच्छा । विस्मय आश्वर्यमिद्मिति बुद्धि । आश्वर्यता चासभाव्यतयाऽवष्टतस्य सभव । हास्य विक्वतवेषवाक्चेष्टादिदर्शनजन्यसुराविशेषो रदविकासादिहेतु । कोघो जिघासा । भय भाव्यनिष्टचिन्तनम् । हर्षे सुखप्रमेद । शोक प्रागुक्त । विचिकित्सा सशय । श्रद्धा प्रामाण्यबुद्धि । अश्रद्धा तद्विपरीतबुद्धि । चैर्यं परिखागकारणे सलप्यैकान्तिककर्तव्यलाकर्तव्यलान्यतरबुद्धि । अधैर्यमापान तकारणेऽपि पूर्वेबुद्धिपरिखागेनोक्तान्यतरबुद्धिरिखाद्यूह्मम् । यदि च लज्जादयो विलक्षणानुभवसिद्धवैजाखविश्विष्टज्ञानादितो विजातीयाश्वेतसोऽनस्थाविशेषा नान्तर्भावयितुमर्हा वृत्तिपञ्चके तदापि नासङ्गति । रोद्धव्यासु पञ्चलेव निरोद्धव्यतयाऽन्तर्भावो द्रष्टव्य इत्यस्य सर्वासा लज्जादीना उत्तिपश्चकमूललेन तिशरोधादेव निरोद्धव्यल न स्वातक्रयेण निरोध कर्तव्य इत्यन्न तात्पर्यात् । गौण्येति । श्रेय साधनदृत्तिनिरोधल गुण इति ॥ २ ॥ चित्तदृत्तिनिरोधे योगेऽभ्यासवेरण्ययोरेव कारणलान्साक्षात्कर्म-णोऽकारणलायोगपदार्थमाह—अन्त करणशुद्धिरूपसिति । कारणलमात्रोक्तेर्निष्फललात्पूर्यत्य तुष्ठेयसिति । तथाच प्रवृत्त्युपयोगिनोऽनुष्ठेयलस्य कर्मणि लाभाव वैयर्थ्यमिति भाव । उक्तिकियाया करणकत्रीरपेक्षितलादाह—वेदमुखेन मयेति ॥ ३—५ ॥ कार्यकरणसघात इति । बुद्धिशरीरेन्द्रियादिरिखर्थ । वशीकृत इति । खेष्टसाधन एव प्रवृत्तिमान् कृत इसर्थं ॥ ६ ॥ सत्स्विप सतोर्पीति मूलस्थसप्तमीद्वयस्य सितसपील योतयितुमुक्त तेष्विति । तच्छब्देन सप्तमीद्वयप्रकृत्यर्थं परामृश्य सप्तमीद्वयार्थं विषयललक्षणमाट् । अत्रपक्षे समत्वेनेति पूर्यति । तेषु यत्समत्व समदर्शन तेनेखर्थ । एतदेवाह सर्वत्र शीतोष्णादिषु समबुख्येखनेन । अन्वयश्वास्य शास्त इसत्र ॥ ७ ॥ तथैव तेषा-मिति । येन प्रकारेण शास्त्रोपदेशेन ये पदार्था ज्ञातास्तेन प्रकारेण तेषामिल्यर्थ । संजातालप्रस्यय इति । परिणाम तापसस्कारैर्डु खपर्यवसायिभिरेभिरल व्यर्थानीमानीति प्रखयो जातो यस स इत्यर्थ ॥ ८॥ स्वकृतापकारेति । यस्यार स खपदार्थ ॥ ९ ॥ क्षितेत्यादि । क्षिप्तादय पञ्च चित्तस्य भूमयोऽवस्थाविशेषः बोध्या । तत्र क्षिप्तलमुद्रिकेन रज-साक्षिप्यमाणस्यात्यन्तास्थिरत्वम् । मूढलमुद्रिकोन तमसा निद्रावस्थलम् । विक्षिप्तत्वं क्षिप्ताद्विविष्टत्व । तत्त्व च रजसोऽरुपीभावेन कदाचित्थिरत्वम् । एकाप्रता रजस्तमोराहित्येनैकविषयग्रत्तिप्रवाहार्हेता । निरुद्धत्वं निरुद्धसकलग्रत्तिकत्वेन संस्कारमात्रशेष-लम् । आधु भूमिषु प्रथमभूमित्रयस्य योगानईलादन्ययोरेव योगमाह--एका प्रनिरोधभूमिभ्यासिति । तत्रैकांप्रे सप्रज्ञातो निरुद्धे चासप्रज्ञातो बोध्यः ॥ १० ॥ परेच्छानियमाभावेने ति । परासनेऽवस्थिते परेच्छाधीनत्वेन नियमा-

भावेनासिन्नेव काळे तत्रस्थेन योगो विषेय इति नियमाभावेनेत्यर्थ । परस्य तत्र तत्काळे तदनवस्थानेच्छाया तत्रावस्था-नासभवेन नियमासभवात् । आसीनः संभवादिति । आसीन इत्यनन्तर योगमभ्यसेदिति शेष । तत्र हेत् सभवा-दिति । शयानस्य तमसस्तिष्ठतो रज स्वभावतोऽभिनृद्धेरानुभविकलात्तदवस्थस्य योगासभवाद्वपविष्टस्यैव सभवादित्यर्थ । इति न्यायादिखन्नोक्तयुक्तेरित्यर्थ ॥ ११ ॥ १२ ॥ **बाह्यमासनिमति ।** आस्यतेऽसिन्निति व्युत्पत्त्यासनपदार्थश्रैलाजिनादि-र्बोद्य । आस्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्यासनपदार्थं शारीरो बन्धविशेष । पद्मासनखितकभद्रासनवीरासनादिरबाह्योऽन्योऽस्तीति बाह्यमित्युक्तम् ॥ १३ ॥ १४ ॥ वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमाःसंप्रज्ञात इति । वितर्कादीना चतुर्णां वक्ष्यमाणाना खरूपैरनुगमात् तैरनुगमश्च सप्रज्ञातस्य सामान्यस्य विषयद्वारा तदनुविद्धतार्थात्तद्विषयविषयकलम् । सप्रज्ञातो हि भावना-विशेषात्मा भाव्यगोचरश्चित्तस्य परिणाम । स च यत कुतश्चित्प्रमाणात् भाव्यज्ञाने सित भवति नान्यथा । चेतस खतो बाह्यार्थासबन्धात् । यादशो हि पूर्वज्ञानेन स्वनिमित्तेन गृहीतो विषयस्तादशमेव त भावना गोचरयतीति विषयद्वारा संप्रज्ञाते वितर्कादीनामनुगतिरुपपन्ना स्वविषयविषयकलळक्षणमेव साहित्य पुरस्कृत्य सवितर्केलादिसप्रज्ञातमेदोक्ति योगसूत्र इति । वितर्कायनुगमादुक्तवितर्कानुविद्धलात्सप्रज्ञात सालम्बन समाधे सप्रज्ञातले हेतुरयम् । सप्रज्ञात विवृणोति— **सम्यगित्यादिना ।** सरायविपर्ययौ यावनध्यवसायावप्रमात्मकौ ताभ्या रहितखेनेत्यर्थ । अध्यवसाय प्रमा । यद्वा सज्ञय कोटिद्वयालम्बन अय घटो नवेलादिरूप । विपर्यय घटभिन्ने घटोऽयमिति निश्चय । अध्यवसायाद्वट एवायमित्याकारादघटव्यावृत्ततया प्रमाणेन गृहीतधर्मिणि घटलगोचरादर्शन्निश्चितप्रामाण्यात्सप्रज्ञातात्मकभावनोपयोगिनो भिन्नोऽनध्यवसायो घट एव घटोऽयमिति निश्चय । प्रामाण्याप्रामाण्यप्रहोदासीनखरूपत्तैस्निमी रहितलेनेत्यर्थ । इद च सम्यगित्यस्य विवरणम् । राहित्य च यदा विषयतया तदा तृतीयार्थस्य वैशिष्ट्यस्य भाव्यखरूपेऽन्वय । तच विवरणवाक्ये कमंत्रस्यस्यार्थ । विवियमाणवाक्ये प्रज्ञातपदार्थेलक्ष्यचतुर्वि विवयविषयकाङ्गभृतसमाध्यगृहीत्विशेषगी-चरलात्मकसाक्षात्कारलरूपप्रकर्षवञ्ज्ञानसाधनभावनारूपार्थघटक । यदा च कारणतया कार्यतया वा तद्राहित्य ताहश-ज्ञानाजन्यल तादृशज्ञानाजनकल वा तदा तृतीयार्थवैधिष्ट्यस्य विवरणवाक्यस्थस्य येनेतिपदस्यार्थं उक्तलक्ष्यघटके भाव-नात्मकसाधने अन्वय । यदा त तद्राहित्य तिश्ववर्तकल तत्सक्परहितल तदा वैशिष्ट्य ज्ञानान्वयि । सर्वथैव ज्ञाने यावल्लोक-व्यवहाराबाध्यविषयकलस्य सम्यगित्यर्थकेन समित्यपसर्गेण लाभ । ज्ञानमिह साक्षात्कारात्मक प्रोपसर्गात्प्रकर्षबोधकाल्लभ्यते । भावना हि परिपाकवती भाव्यस्य साक्षात्कार जनयति । भावना हीत्यादिग्रन्थस्यायमभित्राय । यथा कुसुमेन भावित तैलमिखत्र तैलस्य कुछुमभावनानाम कुछुमसूक्ष्मभागाणा छुरभिपरागाणा तैले भूयोभूयो निवेशनम् । येन तैलमपि कुछुम-वदेव सुर्भि भवति । तथा समाधिना स्थूलादिभिर्विषयैर्भावित चित्तमिस्यत्रापि चित्तस्य विषयभावनानाम विषयस्वभावस्य चित्ते भयोभयो निवेशनम् । तच न तैलस्याखन्तिकपरागसयोगवद्वाह्यविषयसयोगस्तस्य परोक्षस्थले सर्वमत एवासभवादपित पुन पुनर्विषयाकारपरिणामविशेषात्मक एव विषयसबन्ध । सच परिणामविशेष स्मृतिर्वान्य एव वा सत्त्वस्य वृत्तिविशेष इखन्यदेतत् । पौन पुन्य विषयान्तराकारवृत्त्यनन्तरितनिरन्तरत्वम् । समाधिनेति तृतीयार्थामेदो भावनान्वयी । तथाच सत्यङ्गभतसमाधिपरिपाके भाव्यसाक्षात्कारोपहितरूप साक्षात्काररूपतया परिणतो वा सञ्चयाद्यनिमित्तक स्रायादिविरोधी विषयान्तराकारवृत्त्यनन्तरितनिरन्तरप्रवाहवान् स्थलादिचतुर्विधविषयकश्चित्तसत्त्वस्य विद्युद्धस्य स्मृतिकृपस्तदन्य परिणाम-विशेषो वा भावनापदाभिषेय । सप्रज्ञातो दोषविशेषजन्यज्ञानस्येव भावनाजन्यज्ञानस्यापि साक्षात्करोमीत्यनुभवात्साक्षात्कारल हि तस्येति । मेदादिति । तथाच वितर्केसादिस्त्रोक्तविषयचातुर्विध्यस्य न हानि । तत्स्थता तत्रैवैकामवेति पर्यवसितार्थकथ-नम् । तत्स्थस्य तदज्जनतेति विप्रहमभिप्रेस्य तेषु प्रहीतृप्रहृणप्राह्मेषु स्थितस्य धारितस्य ध्यानपरिपाकवशादपहतरजस्तमोमलस्य तद्ञनता तदाकारतेति वाचस्पसे हास्ति तद्याख्यानम् । ततश्च तत्स्थतानामेन्द्रियाणा स्वस्वविषयेषु खच्छन्दनैसर्गिकप्रवृत्तीना निरोधकेन विपरीतप्रयक्तविशेषलक्षणेन प्रत्याहारेण वशीकारे सति प्रमाणगृहीतेष्वभिमतेष्वपि ध्येयतया प्रहीत्रादिषु तद्विषयवृ-त्तिह्रपसर्सर्गेण चेतसोऽवस्थापनरूपाया धारणाया प्रतिपक्षाणा बल्लादिन्द्रियैस्तेषु तेष्वनभिमतेष्वपि नीतस्य चेतसो वृत्तीनाम-नुजयेनाप्रतिबन्ध जातया यथेष्टमिमतविषयेषु वृत्तिरूपसबन्धेनावस्थापनरूपया ध्यानयोग्यतापर्यवसन्नया धारणया धृतलमेव शब्दत प्रतीयते तन्मात्रात्त न तदज्जनतेति विसदशप्रखयानन्तरितप्रतिमासमानध्येयध्यातृध्यानखरूपमेदध्येयगोचरवृत्तिप्रवा-हात्मकथ्यानरूपवृत्तिलक्षणस्वन्येन तत्तद्विषयनिष्ठतारूपैकामतावश्यमपेक्षणीया । ततोऽपि वा नान्तरीयकरूपा ध्यानपरिपाका-ज्ञायमानेन ध्येयादिमेदप्रतिभासविगममात्रतो ध्यानाद्विरुक्षणेन साक्षात्कारानुपहितरूपखमात्रतोऽङ्गिन सप्रज्ञातसमाधेर्विरुक्ष-णेन चाङ्गेन समाधिना वृत्तिक्ष्णेण सबन्धेन तिच्चष्ठतालक्षणैकामतावर्यकीति सेव हि तात्पर्यंतस्वतस्थताराब्देन विवक्षितेति । उक्तैकामलरूपतस्थलस्य ध्यानपरिपाकेत्यादिवाचस्पत्यतो लाभात् ध्यानपरिपाक एव हि समाधिस्तेन विषयनिष्ठतैकात्रता सर्वेषा रजस्तमोमलराहिसमेवेति । न्यग्भूत इति । नीचैरजुत्कृष्टतयात्रति प्रज्ञाया गच्छतीति न्यकृतस्य भाव आत्मीयरूपेण शानेष्वप्रकाशमानलमभिभूतलमपकर्षसाद्वति चित्त इल्पर्थ । उत्कर्ष इति । अन्यमभिभूय प्रकाशमानतया वर्तनम् । तथाच निर्शृष्टरजस्तमोमलस्य नित्तसत्त्वस्य प्रकाश आत्मनो इप दृत्तिज्ञानतेति यावतः । तत्परिणामे ध्याने च स्वप्रकाशे

समेद तुल्यवत् विषयो घ्याता ध्यानरूप ज्ञान च स्फुटमवभासत इति न चेतसो न विषयस्य कस्यापि न्यग्भाव । समाघौ तु ताहराचित्तपरिणामे स्वप्रकारोऽपि ध्यानाभ्यासाचेतसि तदजनता विषयस्बरूपोपरक्तता विषयानन्यतामिव प्राप्ते भान-योग्यमपि समाधिरूप ज्ञान भावकखरूप च न भासते । विषयखरूपमेवानवभासमानमेद प्रकाशते न प्रथतेऽह जानामीति विव शिव इत्येवमेवावभासत इति चेतस खल्लाजानात्मतानवभासाद्वयम्भाव । विषयस्य खल्लाजानात्मतानवभासाद्वयमाव यथा विह्नप्रकाशस्य खरूपेणानवभासान्मध्याहे न्यग्भाव सौरालोकस्य खरूपेणावभासादृत्कर्षे इति भाव । तथावि-धेति । निरुक्तप्रकारवती ज्ञानलाहलादिखरूपेण ज्ञानात्माद्यगोचरले सति भाव्यगोचरलरूपप्रकारवतीसर्थं । भावनीय-वस्तपरागादिति । भावनात्मत्या परिणतचेतोनिमित्तभतज्ञानविषयखळक्षणविषयसनिधानाचक्षरिनिद्रयसप्रयोगादिवृत्तिः कारणजनिताद्विषयोपरागाख्यसबन्यविशेषाद्वेखर्थ । तद्रपापत्ति तत्तद्विपयाकारमात्रावभाससाक्षारकारात्मकपरिणामविशेष इलर्थ । मात्रपदेन ज्ञानज्ञातृत्वादिव्यवच्छेद । भूसिकाकमेति । अवस्थाकमेलर्थ । ग्राह्यनिष्ठति । विषयतया प्राह्य परिस-माप्त इसर्थ । एवमग्रेऽपि व्याख्यास्यत इति । एतच्छ्रोकव्याख्यान एव तत्र ग्रहीतृभानपूर्वकमेवेसादिग्रन्थेन । महाभू-तेन्द्रियात्मकेति । यद्यपि वितर्कविचारेत्यादिसत्रव्याख्याने इन्द्रिये स्थल आलम्बने चित्तत्याभोग आहाद इत्यादिप्रन्थे ब्रहणसमापत्तिरिन्द्रियविषया प्रदर्शिता वाचस्पस्य । इह तु सवितर्काया एव समापत्तिरिन्द्रियविषयलमुच्यत इति विरोध-स्तथापि गृह्यतेऽनेनेति महण ज्ञानसाधन । तत्त्व च न रजस्तम प्रधानपरिणामतया ताहगस्य कस्यापि तथालादर्शनादिपतु प्रकाश-शीलसत्त्वात्मतयेवेतीन्द्रियाणा सर्वेषा साधारण रूप कारणात्मक चेत सत्त्वमेव ज्ञानसाधनमिन्द्रियाण्यपि हि विपयाण्या लोच्यान्त करणे समर्पयन्ति तस्मिन्वषयाकारेण परिणते तत्र नैतन्यप्रतिबिम्बे सत्यतात्त्विकस्यान्त करणगतदर्पणमालि-न्यवत्पारमार्थिकविषयाकारत्वसबन्धस्य मुखे मालिन्यसवन्धकल्पस्य चैतन्ये भवति सपत्तिरिति तादशविषयाकारतापत्रचैत-न्यरूपे ज्ञान उपलब्धिपदवाच्ये ह्यदूरसाधनत्वस्यान्त करणसत्त्व एव सत्त्वादेव च प्रहणसमापत्तेस्तद्विषयतैवोचिता । वक्ष्य-त्यपीह यदा रजस्तमोलेशानुविद्धत्यादियन्थेन । तथैव सानन्दसमापत्तेरेव प्रहणसमापत्तिलाद्भहणविषयल दर्शयत्यानन्द इतीति वाचस्पत्युक्तेस्तस्याश्चान्त करणसत्त्वविषयकलस्यात्रोक्ते । तथाचेन्द्रियाणा यानि प्रातिस्वीकानि पश्चमहाभूतवद्विकारमात्राणि कार्योत्मकानि रूपाणि तेषा सवितर्कसमापत्तिविषयतैवोचिता प्रागुक्तयुक्तया चेतसस्सत्त्वस्येव प्रहणात्मकलेन तेषा प्राह्य-कोटावेव व्यवस्थितेरिन्द्रियस्य सवितर्कसमापत्तिविषयत्वमत्रोक्त युक्तमेव । एव प्रहणसमापत्ति सानन्दोच्यते । आनन्द सत्त्वमेव तस्यैव सुखरूपलोक्तेस्तद्विषयकलाद्धि सानन्दलस्तितिमिन्द्रियाणा त तद्रपतयैव सुखल कार्यकारणयोरमेदान्न खरूपेण प्रधानत्या सत्त्वस्य तत्र कारणलेऽप्यनुपाहकत्या रजस्तमसोरपि कारणलेन त्रिगुणकार्यतया द खात्मलस्यापि सत्त्वादवयुख सुखरूपलोक्तेस्तत्रानुचितलादितीन्द्रियखरूपविषयतया सानन्दलोक्तिर्हि नोचितेति प्राह्यसमापत्तेरेचेन्द्रिय-विषयलकथनमुचितम् । वाचस्पत्ये तु प्रहणसमापत्ते सानन्दाया यदिन्द्रियविषयलकथन तदन्त करणसत्त्वस्य बाह्यार्थे खत प्रवृत्त्यमावेन सर्वप्रमाणम्लेन्द्रियखरूपस्य ज्ञानसाधनत्वेऽवश्यापेक्षणीयतया प्रहणखर्येन्द्रियघटितमूर्तिखात्तेन रूपेण समापत्ते सविकल्पाया इन्द्रियविषयकल्पभवादिन्द्रियप्राधान्य विवक्षिलाऽऽनन्दता त कारणात्मना कथचिद्रपपादिता । प्रधान्य तु तस्यावर्यकलाद्भहणत्वेन ज्ञानसाधनत्वेन लोकप्रसिद्धेश्वेति । यद्वेन्द्रिय यदानुमानादिना स्वय प्राह्यतयोपस्थित तदा तद्विषयसमापत्ति सवितर्ककोटौ निवेशयितुमुचिता तद्भिप्रायेणैवेह तथोक्ति यदातु तद्वटादिशानसाधनत्वेनैवोप-स्थित तदा तदिषयसमापत्तिर्महणसमापत्तावन्तर्भावयितुसुचिता तदिभायोण वाचस्पत्ये तथोक्तिरिति न कश्चिद्विरोध इति । षोडशेति । पत्रमहाभूतान्येकादशेन्द्रियाणीति षोडशेत्यर्थं । सप्रज्ञातो हि वितर्कानुगतविचारानुगतानन्दानुगतास्मिता-नुगतभेदाचतुर्घाविभक्तस्तत्र वितर्कादिशब्दा स्थूलसूक्ष्मप्रहणप्रहीतृह्रपविषयपरास्तत्तद्विषयकभावनाहेतुज्ञानपरास्तत्तद्विषयक-समाधिपराश्च । तत्र विषयानुगतत्व समाधेर्विषयतया ज्ञानानुगतत्व च समानविषयकत्वेन सानन्दसास्मितादिव्यवहाराश्चेत-त्पक्षावलम्बने न दर्यन्ते । समाधिपक्षे तत्त्व च सामान्यविशेषभावेन समाधिपक्षमाश्रित्योक्त चात्र एताव्रभावप्यत्र सवि-तर्कशब्देनोक्ताविति । भाष्येऽपि स्थूल आलम्बने चित्तस्याभोगो वितर्क । सुक्ष्मे च विचार एव ग्रहण आनन्दो ग्रहीतर्थ-सितेत्यूद्यम् । आभोग साक्षात्कारवती प्रकृति वाचस्पत्ये साक्षात्कारश्व साक्षात्करोमीति प्रतीतिसाक्षिको विषयिता-विशेषस्तद्वज्ज्ञान वेति समाधे साक्षात्कारोपहितभावनारूपल्यभावनापरिणामसाक्षात्काररूपलपक्षयोरिप तस्य सम्रह । एव च वितर्कलादिचतुष्टय सवितर्कनिविंतर्कादियुग्मचतुष्टयस्यापि सप्राहकम् । सवितर्कसविचारशब्दयोविंतर्कविचारपदार्थक्ष स्थूलस्क्मविषयकलकृतविशेषपरिखागेन विकल्पकल्पनाध्यासश्चमादिपदाभिधेयम् ज्ञान देशकालगुणिकयाजात्यादिसज्ञा-विशिष्टप्रखयस्य विकल्पमात्रस्य अमलात् । सर्वस्थैव विशिष्टप्रखयस्याभिन्नयोरपि गुणिकयादिधर्मतद्वार्मणोर्भेदकरपनात्म-कलात् भिन्नानामपि शब्दार्थज्ञानाना यावल्लोकव्यवहारं सज्ञासिज्ञनाविनाभिन्नतया च गोचरीकियमाणलात् यावरसंज्ञास-ज्ञिनो सकेतं सरित तावत्सकेतगृहीताविविक्तस्वरूपशब्दार्थद्वय सज्ञासिज्ञभावेन हि ज्ञानमात्र विषयीकरोति । गौरिति ज्ञाने गवार्थगोचरे गौरिति शब्द समर्थं इलविविक्तशब्दार्थज्ञानगोचरत्वस्य सकेते प्रयोज्यप्रयोजकव्यवहारगृहीत आसुभिव-कलात् । तदेव भूतस्वितिमत्तिकरुपज्ञानसाहिस्रेन किएतमेदादिधर्मधर्मिभावविषयकरवेन वा सविकरुपकलम् । वदुर्ष

सप्रज्ञातप्रभेदेष्वस्ति भावनामाहात्म्यात रजस्तमसोदोषयोस्तानवप्रकषेण विवेकप्रज्ञया सकेतस्मृतिधर्मधर्मिभावविकल्पाद्यपगमे सति जायमानेषु चतुर्पु समाधिपु निविकल्पकलमिति संप्रज्ञातस्याष्टविधल भवति । तत्र स्थूलविषयो विकल्पो वितर्कराब्देन स्क्ष्मविषयो विचारशब्देगाभि वीयत इति तत्साहिखराहित्याभ्या विश्विष्योक्ता सवितर्कनिर्वितर्कसविचारनिर्विचाररूपाश्वलारो भेदा । सविकल्पप्रहणसमाधिनिविकल्पप्रहणसमाधिसविकरपप्रहीतृसमाधिनिविकल्पप्रहीतृसमाधिरूपाश्वलारो विशेषसज्ञारहिता अप्यूष्टा इस्रेतदभित्रेस पूर्वपरानुस्वानेनेसाद्यक्तमिति बोध्यम् । पूर्वापरानसंधानेनेति । एतेन कस्यचित्पूर्वकालानुस्थाने तद्विश्रिष्टतया करमन्तित्परकालानुसधाने तद्विशिष्टतया स्थूलस्य भावनोक्ता । शब्दार्थोक्षेखेनेत्यनेन सज्ञासभिन्नसज्ञिविषयतोक्ता धर्मविशिष्टधर्मिविपयताप्युहनीया । तृतीयार्धवैशिष्ट्य यथासभव भावनान्वयि बोध्यम् । तन्मात्रान्तःकरणळक्षणिमिति । अत्र तन्मात्रपदेन गन्धरसह्रपस्पर्शशस्दतन्मात्राणि स्वकार्यपार्थिवादिपरमाण्वात्मकभूतस्क्मोपेतानि प्राह्माणि अन्त करणपदेन कार्यकारणभावापन्नाहकारमहत्त्वप्रकृतिरूपाणि सूक्ष्माणि प्राह्माणि । यद्यपि प्रहणसमापत्तावप्यन्त करण विषयस्तथापि तत्र ज्ञान-साधनललक्षणग्रहणलयोग्य प्रकाशसुखमात्ररूपमन्त करणस्य निष्कृष्टसत्त्व विषयाकारउत्तिरूपकार्यसपादनमात्रोपयोगिरजस्तमो-लेशानुविद्धम् । विषयलेन विवक्षितिमहाहकाररूपकार्यकरणलयोग्य तत्साधनोपयोगिरजस्तमोभ्या सप्टक्तस्ररूप विषयलेन विव-क्षितमिति विवेक । रजस्तमोलेशेत्युक्तया तद्रूपदोषाद्धेये तत्र तद्रोचरसप्रज्ञातोपयोग्युपादेयसभ्रम स्चित । विगतदेहाहंका-रत्वादिति । रजस्तमसोर्भूयस्लेन प्रक्षयादेहादितो दु यबहुलादिममानन्युत्थिते सुखमात्रान्त करणसत्त्वेऽभिमानाद्विगतदेहा-हकारलादिलार्थं । अहीतृविषया समापत्तं दर्शयितु भूमिमारचयति—ततःपरमित्यादिना । अयमाशय —समाधिमाहा-त्म्यात्कार्योपयोगिरजस्तमोळेशस्याप्यपगमेऽप्रतिबन्धमुत्पन्ने विषयमुखमात्रवैतृष्ण्ये प्रकाशात्मकसत्त्वसह्तपमुखभोगळिप्सामात्रे विष्टे ह्यानिरते चाधिकारे पुरुषस्य बुद्धासह सवन्धसापि विद्यमानलाद्विद्याकल्पितबुद्धिपुरुवैकात्म्यवद्वहीतृत्वोपहितद्भपमपि वर्तत एव प्रहीतु , परन्तु बुद्धेस्तत्तत्कार्यपरिणामस्याभाव्यलात्प्रकृतौ लये कार्योपधानराहित्येन विद्यमानतया सत्तामात्रण सा वर्तत इति व्यवह्रियते । बुद्धेश्व तथाले प्रागुक्तप्रहीतुरि तथाल भवति सत्तासत्तावतोरभेदात्तादशसत्तावद्वहीतािप सत्तोच्यते । अस्त्यस्मीत्यादिक विभक्तयन्तप्रतिरूपकमव्यय ततो भावप्रत्ययेऽस्तितादिशब्दवदस्मितादिशब्दोऽपि सत्तावचन-स्तादशसत्तावद्वहीतृविषयसमापत्तिर्निरुक्तसत्तासहितलात्सास्मितलमुपपद्यते । एवरूपेण सास्मितसमाध्युक्तया तादशसमाधिमतो योगिन प्रकृतिलयल लभ्यते । एकात्मिका सविद्सितेति भाष्यव्याख्याने वाचस्पत्ये ब्रहीत्रा सह बुद्धेरेकात्मिकासविदि-त्युत्तया पुरुषैकात्मतापच्चबुद्धिरेवास्मिताशब्देनाभिहिता । तद्धिषयकलमात्रतयोक्ती बहिर्मुखस्यापि प्रकृतावलीनायामिप बुद्धी तस्या सत्त्वेन तत्कालीनतद्गोचरसमापत्तरिप परिप्रह स्यात्स च नेष्ट । क्रमेण समाधिचतुष्टयेऽन्तर्भुराखोत्कर्षस्य विविधः तलादतो योग्यताक्रमग्रहगृहीतेन प्रागुक्तसत्तामात्रहपास्मितावस्थपुरुषेकात्म्यापन्नबुद्धिरूपास्मिताखरूपतात्पर्येण भाष्यार्थता-मुक्तार्थे समाकलग्योक्तसत्तैवास्मिताशब्देन यौगिकेनोक्ता । तादशसत्तामात्रस्य विषयले शुद्ध सत्त्वमालम्बनीकृत्येति विरुद्धेत । सत्त्वमात्रस्येव विषयले सेय प्रहीतृसमापत्तिरिति विरुद्धोत । नहि सत्त्वमात्र प्रहीतृ निरुक्तसत्तापन्नपुरुषैकात्म्यतावद्धुद्धिविषयले तु तद्धटकबुद्धिविषयलात्सत्त्वमालम्बनीकृखेखस्य पुरुषविषयलात्सेय प्रहीतृसमापत्तिरिखस्य च न विरोध । नवा माष्य-स्यापि तदुक्तासिताविषयत्वादिति । यत्रेति । यसिन्सतीत्यर्थं । प्रतिलोमपरिणामेनेति । सकारणे य सस्य प्रविलयसाद्धेतुभूतपरिणामेनेत्यर्थ । सत्तामात्रेति । मात्रशब्देनाहमित्युलेखव्यवच्छेद । अस्मितामात्ररूपेति । मात्रपदेन तत्तदाकारउत्त्यादिकार्यसाधनलव्यवच्छेद । येतु परिमिति । अस्मितासमाधिप्रकर्षाद्गृहीते सत्त्वपुरुषमेदे प्रकृतौ लीनाया अपि बुद्धे पुरुषेकात्म्ये प्रशिथिलीभूते सत्त्वसहपसुखेऽपि प्राकृते वैतृष्ण्ये जाते पुरुषमात्रविषया समापत्ति-रकास्मितलस्याप्यविषयलात्, महीतृल तु पुरुषस्य खरूपचैतन्यमादाय योग्यतालक्षणमेवेति तथापि सा महीतृसमापितर-भिधीयवे परंतु न सास्मिता इति भाव । तत्र प्रहीतृभानपूर्वकमेवेति । यत्रान्तर्मुखे चेतसि प्रतिलोमपरिणामेन तसिन्त्रकृती लीने जाताया प्रहीतृसमापत्ती सुषुप्तेरिवादृष्टविशेषवशात्तस्मास्युत्थाने कमाज्वायमाने तदनन्तर कमश सानन्द सविचार सवितकों जायते तत्रेखर्थ । चतुष्टयानुगत इति । स्थूल आहते सति सूक्ष्मग्रहणप्रहीतृणा प्रविलयाभावा-त्कार्यतद्भहणावस्थायां तदनुप्रविष्टकारणीभूतस्कमप्रहणप्राहकानुवृत्तेर्दुर्वारलात् प्रमाणगृहीतेषु तेषु स्क्मादिष्विप स्थ्लाव-रुद्धतया योगिन समापत्तिसंभवाचतुष्टयानुगति । समाधिमाहात्म्यादतत्त्वतया स्थूले गृहीते परिखक्ते च बुद्धौ पुनस्त-दनारोहात्कार्योनुप्रविष्टलस्य कारणे चाभावात्स्थूल विनापि सूक्ष्मावस्थानात्सूक्ष्मसमापत्तिदशाया स्थूलसमापत्तेरसभवात्तस्य वितर्कवैकल्यम् । एवं ग्रहणादिसमापत्ताविप बोध्यम् । अर्थाद्याख्यातिमिति सूत्रे सवितर्कनिर्वितर्कयो स्थूलविषयलस्या-प्रतिपादनात्सविचारनिर्विचारयो स्क्मिविषयलकथनेनैव तयो स्थूलविषयल लब्धिमिखर्थ ॥ १५-१८॥ आतमनो योगं युक्तत इति व्याख्यान इति । आत्मन आत्माकारत्वस्य योग सवन्ध सपाद्यत इसार्थोऽधवात्मनो योगमात्मन आकाराख्यसबन्ध विषयेण सह ज्ञानस्याकाराख्यसबन्धाभ्यपगमादिलायोऽत्र पक्षेऽभिन्नेतो बोध्य । स्फुटार्थन्नलयातु-कूलव्यापारो ब्याख्या सचानेकार्थस्य शब्दस्याभिमतार्थेकमात्रबोधकपदप्रतिपादनमप्रसिद्धार्थस्य प्रसिद्धार्थपर्यायान्तरप्रति-पादन समस्तस्य विष्रहकरणादिकं च यथातथापदानामन्वयकरण चेति व्याख्यान इसस्य नासक्षतिः । योगेनातमाकार-भ० गी० ११४

तेति । यतचित्तस्येत्यस्यात्रपक्षेऽसंप्रज्ञातसमाधिमत इत्यर्थकतयोद्देश्यतावच्छेदकयोगस्य प्रयोजकलविवक्षया योगेनेति साधनत्वनिर्देश । यद्वा योगशन्दो योगसाधनलाक्षणिक कियाविशेषण आत्मन आकारत्वस्य योगस्य साधनमित्यर्थस्तस्य यज्ञतो योगमन्तिष्ठत इत्यर्थस्य घटके घाल्ये योगेऽन्वय इति योगस्य साधनललाम इति । अथात्मनश्चित्तस्य योगम-सप्रज्ञातं युज्जत सपादयत इत्यथौं यतचित्तस्येत्यत एव दार्धोन्तिकलाभ इत्याह—यतचित्तस्येति वेत्यादिना। भाव-निर्देश इति । बहुवीहिसमस्तपदार्थस्य भावो यत चित्तमेव तदेव दार्धान्तिकमिति भाव । तथा विवक्षणे लाघवात्कर्मधार्य एव युक्त इत्यत आह—कर्मधारयो वेति ॥ १९ ॥ २० ॥ निर्वृत्तिकेन तु चित्तेन खरूपसुखानुभव इति । यद्यपि खरूपसुख खरूपचैतान्येनैवानुभवितुमईं तथापि सन्नतिकस्य चित्तस्य तद्विरोधिलात्तद्विपरीतस्यान्वयव्यविरेकाभ्यां भवति साधनलमिति माव ॥ २१ ॥ महतापि दुःखेनेति । साधनस्य शस्त्रनिपातादे सत्त्वादुत्पत्तु योग्येन दु खे-नेत्यर्थं । तेनाज्ञातदु खाभावेऽपि न क्षति ॥ २२ ॥ २३ ॥ दृष्टेषु स्रगादिष्वदृष्टेष्विन्द्रलोकादिषु च शोभनाध्यासबाधादि-त्यन्वय ॥ २४ ॥ साख्याभिमतमहत्तत्त्वभ्रम निरिषतुमाह--द्विविध इत्यादि । अहंकार इति । मिलितसमत्ता-पत्रीकृतभूतसत्त्वाशकार्गन्त करणस्याभिमानाख्यवृत्तिमत्त्रमेद इत्यर्थ । अनिर्वाच्यसिति । साख्याभिमतप्रकृतिनिरासाय तथाचाविद्यालाम समस्तजगदुपादानलात्सा प्रकृति । परा बुद्धिरिति । अन्त करणप्रमेदो विशेषाभिमानवृत्तिमान् विशेषाहकार इत्यर्थ । महानिति । महत्तत्व सामान्याहकारो विशेषाहकारसमष्टिकप इत्यर्थ । अव्यक्तमित्यविद्यत्यर्थ ॥ २५—२८ ॥ इति विशेष इति । तसात्सप्रज्ञाते चित्तदर्शनसङ्घावादसप्रज्ञात एवोपाय इति शेष । उपायासंभ-चादिति । प्रपन्नपरमार्थतानिश्वयदार्ब्यन वेदान्तार्थश्रद्धाभावेन श्रवणादिप्रवृत्त्ययोगादित्यर्थ । ऋतभराया प्रज्ञाया जाताया तेषामपि प्रपञ्चानृतत्वाद्वितीयब्रह्मादिनिश्वयादिना मोक्षस्य समव इति योगोऽप्युपादेय एवेति भाव । तस्येति । चित्तदोष-निवर्तकयोगस्येखर्थ ॥ २९ ॥ ३० ॥ तदङ्गीकृत्येति । दत्तात्रेयादीना वस्तुतो निषद्धकर्मामावेऽपि लोकानामेवा-दृष्टविशेषेण तत्प्रतिभासाल्लोकबुद्धिविषयलेन तद्र्रीकृत्येत्यर्थ । निषिद्धकर्मासभवेऽपीत्युपलक्षण । विहितकर्मणोऽपि तत्रापि प्रवर्तकस्याभावात्प्रारब्धातप्रवृत्तिपक्षश्चेत्सा तूभयत्र समैव स्यादिति ॥ ३१ ॥ पूर्वापरपरामर्शमन्तरेणेति । पूर्व कोधस्य ष्टिसाधनमपकारोऽपरस्तत्कार्यभूतो हिंसादिरनर्थस्तयो परामर्शं विनैवेखर्थं । अपकारप्रहे सित य क्रोध स न खहेतुतया वासनामाक्षेत्रमहित दृष्टेनैव निर्वाहात् । अपरपरामर्शे कोध उत्पत्तमेव नार्हति क आक्षिपेदिलार्थ । यद्वा पूर्वीपरपरामर्श पूर्व मया मदीयेन वापकृतमनन्तरमनेनानेनैव पूर्वमपकृतमनन्तर मदीयेनेति परामर्शस्त विनैवेखर्थ । किच कोधान्म-मेदमिष्ट स्वादिति क्रोधतत्फलपरामर्शं विनेत्यर्थ । एवमन्यवृत्तिष्वपि बोध्यम् । गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानीति । द्ध साध्यतयावस्थिते समानकर्तृकलात् । गलेति क्लाप्रत्ययस्तेन मिथ कारणलप्राप्तेर्डु साध्यले हेतुललाभ । येषा हि मिथो हेत्रहेत्रमद्भावस्तेऽवश्य भवन्ति दु साध्या अन्योन्यापेक्षोत्पत्तीना सपादने प्राय सर्वेषा व्यामोहोत्पत्ते । वक्ष्यमाणेन विवेकेन तेषामन्यतोऽप्युत्पत्तिनिश्वये व्यामोहापगमाचत्रविशेषेण सपादनसभवादसाध्यानीति विहाय दु साध्यानीत्युक्तम् । उत्पादनसितीति । इलाकारक इलर्थ । सच निश्चरेनान्वेति । औत्सुक्यमात्रादिति । मोक्षरूपनितान्तरमणीय-फळसाधनेनोत्कटेच्छामात्रादिसर्थ । औत्सुक्यमात्रादिक विरुणोति—योग विनेत्यादिना । अविद्याग्रन्थि-रिति । प्रन्थिरिव प्रन्थिरविद्या यथा प्रथी सला न भवति बन्धाद्विमुक्तित्तथाऽविद्याया न भवति संसारान्मुक्तिरिति सा प्रथमा प्रनिध । द्वितीय हृदयमन्त करणम् । अन्नद्याल स्त्रस्य ब्रह्मणोऽपि कल्पितन्नह्मभिन्नलम् । द्वैतादैतोभयकोटिस्य ग्विज्ञानम् स्थाय कर्माणि कर्माधर्मौ सर्वविषयस्पृहा सर्वकामलम् । असर्वेत्वनिवृत्तिफलसिति । असर्वेलनिवृत्तिर्व ह्यात्मलवेदनस्य फळ प्रागुक्तबन्धनिवृत्तिदृष्टान्तलेन प्रतिपादनीयम् । यथा ब्रह्मचेदनस्यासर्वेलनिवृत्ति फळ तथोक्तबन्ध-निवृत्तिरपीतीस्पर्य । न जायत इतीस्रेतावदेव पाठो युक्त । पुनर्जन्मनिवृत्त्यन्तवन्धनिवृत्तौ ज्ञानफल्खेन प्रतिपादिताया प्रमाणापेक्षाया तथाच श्रूयत इलादिप्रन्थप्रवृत्तेस्तत्र प्रमाणलस्य च न जायत इल्पन्तश्रुतिष्वेव पर्यवसानात्। य एव वेदेखाद्यदाहार्थमिखन्तस्य निराकाङ्गुलात् । यद्वा न जायत इतीत्थ सर्वं वन्धनिवृत्तिफळ वचनमुदाहार्थमिति पाठेन भवितव्यम् । सामान्येन ज्ञातस्य विशेषेणाभिधानमुदाहरणम् । तथाच श्रूयत इत्यनेन सामान्यतस्तत्त्वज्ञानस्य बन्धनिवृत्ति-फलकले प्रमाणतया ज्ञाता । श्रुति यो वेद निहितमित्यादिविद्येषरूपेण प्रतिपादिता । इत्थमनेन प्रकारेण बन्धनिदृत्ति फल यत्र तत्सर्वं वचनमुदाहार्यमिति तद्रथं । इद्धभावनयेत्यादि । इदभावनया यया पदार्थस्य कोधादिचित्तवृत्तेरादानं स्रीकार सा भावनेत्यर्थ । सक्तपूर्वापरविचारणमिति प्राक् व्याख्यातम् । अभिनिवेदा इति । खदेशाचारादाविष्ट-साधनलोत्तमलमहजनितदढतरसंस्कारत्वदादानहेतुरित्यर्थ । यद्वा अभिनिवेश आपहोऽवश्यादानलुद्धि कार्यमिद यद्यपि बासनायास्तथापि कार्यकारणयोरमेदोपचारात्त्योक्ति । शास्त्रतात्रप्रतिपाद्यगोचरा वासना शास्त्रपाठ शास्त्रार्थज्ञानम् तदनुष्ठान च हितसाधनमुत्कृष्ठ चेति प्रहजनितद्ददतरसस्कारस्तत्कार्यमेव । यथि पाठव्यसचादिक पौनः-पुन्येन तद्युष्ठानरूप तथापि कार्यकारणयोरमेदोपचरादिदमप्युक्तमिति । जन्महेतुत्वादिति । वेदपुराणपाद्यदितो श्रमीत्प्रत्या तद्भोगार्थं जन्मन श्रावश्यकलादिलयं । आत्मत्वभ्रान्तिरित्यादि । शरीरेन्द्रियादावात्मलश्रान्ति. ।

शरीरादिगुणाधानदोषापनयाभ्यामात्मनि तदुभयश्रान्तिबाध्या । यद्यप्यात्मलादिश्रान्तिर्वासनाहेतुस्तथापि कारण एव कार्योपचारादेतदुक्तमिति । दाब्दादीति । रूपरसगन्धस्पर्शवस्त्राभूषणयनकलन्नपुत्रादिक सर्वं समीचीन शरीरसबन्धि-गुणतया प्रसिद्ध तस्य वस्तुत शरीरादावेव सपादन भवस्ययापि भवति मतिरह शास्त्री सुरूप सुवचनो धनी सुपुत्र इति सा भ्रान्ति । गङ्गास्त्रानेत्यादि । शालमामतीर्थपदः तत्पूजनतत्सेवनपरम् । तान्यपि शरीरादिगतान्येवाह गङ्गास्त्रायी शालप्रामपूजकस्तीर्थसेवीत्यादिमत्यात्मन्यारोपयतीति शास्त्रीयगुणभ्रान्तिर्द्रष्टव्या । शास्त्रीयल च शास्त्रप्रतिद्वलेन । अप्रा-माणिकत्वादित्यादि । विषयस्याप्रामाणिकत्वादशक्यत्वादर्थादप्रामाणिकविषयकत्वादशक्यविषयकत्वादित्यर्थ । भोगस्य ष्ट्ररुषार्थामासलात्तदुपयोगिलेऽपि मोक्षरूपपुरुषार्थानुपयोगिलादिल्यर्थ । सक्लप्रगृत्तिहेतुलेन धर्माधर्मद्वारा तत्फलसपादन-हेतुजन्महेतु खेनेत्यर्थ । कामकोधिति । कामकोधादीना वासनालोक्तिश्व कार्यकारणयोरमेदोपचारादेव । तेन कोधादिवृत्ति-विशेषस्य हेतुरित्यादिपूर्वप्रन्थस्य न विरोध । भुज्यमानत्वदशेति । विषयतया शब्दादिसाक्षात्कारूको भोग एव तस्य सस्काराधायकलसभवाज्ञासङ्गति । एव काम्यमानलद्शापि विषयतया कामनातद्वेतुरिष्टसाधनलबुद्धिर्वा कामनाद्वेषादे-रप्युपलक्षिका । तेन क्रोधादिहेतुवासनानामपि सप्रह । अस्मिन् पक्ष इति । पूर्वश्लोकोक्तवासनाद्वयपक्ष इत्यर्थ । अन-योरिति । बाह्याभ्यन्तरवासनयोरित्यर्थ । निवर्तत इति । विषयसपत्तेस्तन्निवर्तकलानिवृत्तिश्चेय सजातीयान्तरानुत्पत्ति । अश्कक्रकणसिति । योगजधर्मस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकापाकरणेन मोक्षसायनत्वेन दु खासभिन्नसुखसाधनहिसायमिश्रित-जपपूजादिशुक्कभिन्नलम् । दु खासाधनलेन कृष्णभिन्नल च बोध्यम् । शुभाशुभिति । हिंसादिसभिन्न ज्योतिष्टोमादिकम् । इद साख्यानुसारेण । मीमासकमते कलङ्गहिंसाया अनर्थलाभावात् । केनापीति । अन्यप्रति कथनादिनेत्यर्थ ॥ ३२ ॥ मधुस्दनेति । मधुप्रमृतिदैलादेवैदिकसप्रदायोच्छेद क्लेन तन्नाशकतया मधुसूदनशब्दात् वैदिकसप्रदायप्रवर्तकललाम । अनेन माहराजनाराक्यानुष्ठानस्याप्युत्तमशोगस्य वैदिकसप्रदायसिद्धस्योक्ति सप्रदायप्रवर्तकस्य तव नानुचितेति स्चितम्। अर्थान्तरसक्रामितवाच्यस्य युष्मद सर्वज्ञेनेश्वरेणेखर्थोत्त्या लयुक्तौ ययपि नास्खेव बाधितार्थलाननुष्ठानस्रक्षणात्रामाण्यराङ्का सर्वज्ञस्य ते भ्रान्ससमवादेश्वर्यशालिलेनाशक्यार्थस्याप्यनुष्ठापकलसमवात्तथापि स्वाशयाग्रद्धेर्जातामसभावितलानुद्धिमपनेतु खदुक्तमाक्षिपामीति ध्वनितम् ॥ ३३ ॥ विरोधिसद्भावाचेति । एतदेव विवृणोति—प्रतिक्षणेत्यादिना ॥ १४-४३ ॥ योगस्येति । यथपि जिज्ञासुरिखस्योप्रखयान्तलेन 'नलोके'खादिनिषेधात षष्ठी न युज्यते तथापि सबन्धसामान्ये तु भवत्येव सच कर्मलकक्षण एवेति स्फ़टीकर्तुं विषय ब्रह्मेति द्वितीयान्तेन तद्विवरणम् ॥ ४४—४७ ॥ इति श्रीमैथिलधर्मदत्त्वर्मविरचिते गीतागढार्थदीपिकालोके षष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥

#### सप्तमोऽध्यायः।

निविष्यिति । मदेकाँकारम्तिप्रवाहनदिखर्थ । मुसुक्षरिखति तुराब्दोऽन्याश्रितादन्यासक्तचेतसो वैलक्षण्यमेकाश्रित-क्षमेकासक्तवित्तल बोत्रियुत्म ॥ १—३ ॥ प्रकृतिशब्दसामानाधिकरण्येन स्वार्थहानेरावश्यकत्वादिति । प्रकृतिशब्दस्य तन्मात्राश्रष्टेखेव रूढलात् तत्समानविभक्तिकभूम्यादिपदार्थस्य तदर्थामेदेन प्रतीयमानलेन तदबाधाय स्वार्थत्यागस्यावस्यकलादित्यर्थ । साख्यसिद्धान्त एवाष्टाना प्रकृतिलेन प्रसिद्धलात्तन्मतेन प्रथम व्याख्याय स्वमतेsप्यक्तश्चेकार्थं सङ्गमयति—इयमपरोक्षेत्यादिना ॥ ४ ॥ परार्थत्वादिति । परो जीवो भोका तदर्थलात् साक्षा-स्परम्पर्या वा तद्भोगसपादकलादिल्यर्थ । निह धारण सबन्ध विनेत्यत आह—अन्तरन्प्रविष्टतयेति । यदि जीवो नामान्त करणाविक्ववलेन परिच्छिन्ने चैतन्य तदा तच्छरीर एवानुप्रविष्ट प्रमीयते न घटादिषु । यदि मायाविक्वन्नलेन व्यापक चैतन्य तदान्तर्विष्टिश्च तत्सबद्धस्य तस्य तत्रानुप्रवेशासभव इति लक्षणया प्रत्यक्षेणाविभाव्यमानले सति सबदो-**ऽ**नुप्रविष्टपदार्थो वाच्यो भवति हि कस्यचिद्न्त प्रविष्टस्तस्मिन् प्रसङ्गेण विभावितेऽप्यविभाव्यमान इति घटादिषु चैतन्यस्या-विभावनाचैतन्यरूपाया जीवात्मकप्रकृतेर्जगदनुप्रविष्ठलिनिर्वाह इति भाव । मान च तत्र धारण तत्र च विश्वीर्यलिमित्य-भिप्रायेण हेत्रगर्भविशेषणसहित धार्यत इत्यस्य व्याख्यानमाह—स्वतो विशीर्थमृत्तभ्यत इति । स्वतो जगदिद विशर-णयोग्यसपरमार्थसत् । यद्धि परमार्थसद्भवति न तत्कदाचिदपि विश्लीर्थते विनश्यतीति । इदमेवभूत जगदुत्तभ्यतेऽवस्था-प्यतेऽभोगतेविनाशात् सत्ताश्र्न्यावस्थाया विपरीतयावस्थित्या स्वीयसत्तया योज्यतेऽभृत हि केनचिक्रिपतित निशीर्यते विनर्यति सत्ताहीन भवतीति जगदिद धार्यते । स्वीयसत्तया सत्सपायत इत्यर्थं । विशीर्यं उत्तम्यत इति स्वपपाठ । समान-कर्तकलाभावेन क्लाप्रलयासभवात् निष्प्रयोजनलाच तथोकेरिति ॥ ५॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे ममोपाधिभृत इति । प्रश्विप क्षेत्रज्ञ चैतन्यसुपहित खात्मैव नोपाधिस्तथाप्युपाधिनिवन्धनलात्तद्भवहारस्रोपाधिप्राधान्यादुपाधे क्षेत्रज्ञपदार्थला-भिमानेनोपार्धस्तथाल उपहितस्यापि तथालाभिमानेन वा तथोक्तिरिति ॥ ६ ॥ मिय प्रोतं प्रथितसिति । एकसि-श्रतगतत्या भासमाने सति कारणक्षे जगदिदमनेकतया प्रथमानं सबद्धतया व्यवस्थितमिखर्थः । चैतन्यप्रस्थितत्व-

मात्र इति । मात्रशब्देन सूत्रमण्यो सज्जगतोदृष्टान्तदार्ष्टान्तिकल्यवन्छेद । सूत्रमण्यो समानसस्यात् सज्जगतोश्च विषम-सत्त्वादिति भाव । 'परमत सेतन्मानसबन्धमेदव्यपदेशेभ्य' इति शारीरकतृतीयाध्यायस्थपूर्वपक्षसूनम् । तदर्थश्च अतो ब्रह्मण परमस्ति सेतव्यपदेशादन्सानव्यपदेशात्सबन्वव्यपदेशाद्धदव्यपदेशात्र सेतव्यपदेश 'एष सेतार्ववरण , सेतु तीले'त्यादि । जन्मानव्यपदेश 'चतुष्पादष्टाशफ' इत्यादि । सबन्धव्यपदेश 'एष सपरिष्वक्त' इत्यादि । मेदव्यपदेशो 'य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुष' इत्यादि । समाधान चास्य सर्वस्य जगतो जन्मलयादेर्ज्ञह्मण सिद्धान्तितत्वात्' 'तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य' इति न्यायेन कारणसत्त्वातिरेकेण कार्यसत्त्वाभावेनानन्यलस्य कारणात्कार्यस्य सिद्धान्तितत्वादुक्तसर्वव्यपदेशस्योपाविककल्पितमेदेनाप्युपप-त्तिरिति नास्ति ब्रह्मण परमिति कृतमस्ति । तत्र तदनेन श्लोकेनापि भगवता कृतमित्यभिप्रायेण कस्यचिद्याख्यान तदाह— उत्तरलेन क्रोकामम व्याचक्षत इत्यादि ॥ ७ ॥ **आध्यानायेति ।** चिन्तनाय नतु वस्तुलेन ज्ञानाय रसतन्मात्रादीना तिसन्सद्भेषे किल्पतलेनापारमार्थिकतया वस्तुतस्तद्भपलाभावात् तदितरेकेण सत्ताऽभारेनैव तदनन्यतया रसादीना तस्य रसाचात्मकलोक्तेरित्यर्थ । अभिनिवेष्ट्यमिति । गृहीतप्रामाण्यतया सुद्ददतत्त्रमिति कार्येत्यर्थ ॥ ८ ॥ शब्दादीना पुण्यापुण्यमेदेनानेकविधलात्कथ सामान्यात्मकलामित्यत आह—शब्दस्पर्शेति । पुण्यत्वमविकृतत्वसिति । सुख-साधनलमिखर्थ । तथाच शब्दादीना स्वत पुण्येकमात्ररूपलाच सामान्यलव्याचात इति भाव । तेषामपण्यत्व-सिति । अधर्मरूपसहकारिविशेषात्त एव शब्दादयो दु खसाधनविक्वतावस्थामापद्यन्ते यथा मधुराण्येव दुरधान्यम्ल संयोगाद्विजातीयरसनदृष्यवस्थामिति तेषामपुण्यल न स्वाभाविकमपि लवस्थोपाधिकमिति तादशमेदेऽपि न सामान्यल-हानि । एतेन शन्दादीनामवान्तरविशेषा अप्यनुभूयमाना अवस्थीपाधिका एव न खाशाविका इति व्याख्याता । शुक्रमेव खाभाविक रूप सहकारिविशेषाचीरूपीतायात्मता प्रतिपद्यते । यथा शुक्र चूर्णस्य रूप हरिद्रायोगे रक्तलम् । यथावा हरितालादिपीत नील्यादिसबन्धाद्धरितलम् । नच शुक्कांमिल्येव कुतोऽवधार्यत इति वान्यम् । रूपतन्मात्राया-स्तेजोरूप हि कार्य शुक्रमेवेति पृथिव्यादौ तेज ससर्गात्सहकारिवैचित्र्याद्विचित्रावस्थ तदेव हि आयते । एव रसो मधुर एवापा कारणलात् स्पर्शोऽनुष्णाशीत एव वायुकारणलाद्भपवदेव सहकारिवैचित्र्याद्विजातीयावस्य सन् भतान्तरेषु-पलभ्यते । नच वायौ पुण्य इत्यादिप्रनथे श्रीतस्पर्श इति दश्यते ततो विरोध इति वाच्याम् । शीतशब्दस्यागुकूलवेद-भीयपरलात्तत्र तस्य बहुधा प्रयोगात्। वायौ शैत्यस्यौण्यवदौपाधिकलिर्णयात् । जलराबन्धोत्कर्षण तत्र शैत्योत्कर्षा-धुमनाच । यद्वा शीतेति प्रामादिकम् ॥ ९ ॥ १० ॥ प्राप्तिकारणाभावेऽपीति । दत्तिविशेषस्य विशेषणम् । तथाच प्राप्तिकारणाभावकालीनो वृत्तिविशेष इति लभ्यते । विषयविशेषणले तु प्राप्तिकारणाभावे सित या प्राप्तिस्तिद्विषयल लभ्येत तस्थासैभव एव । कस्य हि सचेतस कारणाभावे कार्य जायतामिति हि भवतीच्छा । एव क्षयकारणे रात्यपीत्यन्नापि बोध्यम् । तशब्दार्थं इति । तुशब्दस्यार्थोऽर्थो यस्य स तुराब्दार्थो वैलक्षण्यम् । कामरागसहितात् ध्येयललक्षणम् । तथासति थरपर्यवित तदाह—कामरागवर्जितमेवेत्यादि । भिन्नक्रन इति । बलवतामित्यनन्तर प्रयुक्तो विवर्जितमित्य-नम्तरलेन प्राह्य इसर्थ ॥ ११ ॥ १२ ॥ जगत इति । सर्वजीवसेसर्थ ॥ १३ ॥ एषा साधिप्रस्यक्षत्वेनापळा-पानहें ति । अविद्याखरूपलक्षणप्रमाणादिभिस्तृतीयाध्यायसप्तविंशति क्षोकव्याख्याने सविस्तरं निरूपितेति नेह तत्र किंचि-कुष्यत इति ॥ **नैवात्मन इति ।** निजलाभपूर्ण परिपूर्णाखिलकामो यमीश्वरोऽविदुषो जनान्तरतराकाशादात्मनो मान पूजा न वृणीते । यद्यन्मान विद्धीत भगवते भगवन्तमनुकूलयितु तदात्मन आत्मान पर गुरायितु विवत्त इत्यर्थ । ष्ट्रान्त विवृणोति—दर्पणेत्यादिना ॥ १४—२५ ॥ स्वयं प्रतिबद्धज्ञानत्वादिति । परेपा प्रतिबद्ध ज्ञान येन तत्त्वादिसर्थ । यद्वा प्रतिबद्ध ज्ञान यस्य तत्त्वात् । षष्ठी तु विषयत्वलक्षणसबन्धबोधिका । तथा च मायया यद्विषयवः हान लोकाना प्रतिबद्धं तत्त्वादिति पर्यवसितार्थ ॥ २६ ॥ बहिर्विषयमि ज्ञानमिति । यथार्थज्ञानमित्यर्थ । तेन रागद्वेषप्रयुक्तस्य ज्ञानदर्शनेऽपि नासङ्गति ॥ २० ॥ २८ ॥ तदिखस्य विवरण तत्पदलक्ष्यमिति ॥ २९ ॥ लक्षणया ज्ञेय शुद्ध बद्धा मुख्यया शक्त्या ध्येयमुपाधिपरिच्छिन्नसिखन्वय ॥ ३० ॥ इति श्रीमैथिलधर्मदत्तशर्मणा विरचिते गीतागृहार्थ-दीपिकालोके सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥

# अष्टमोऽध्यायः।

श्ठोकाभ्यासिति । प्रच्छतीति शेष । कर्माणीति । वचनविपरिणामेन यज्ञसित्यस्यात्राप्यन्वयः । तथाच यज्ञस्य द्वैविध्यमुपपद्यते । हे पुरुषेतिसबोधनेनेत्यन्वय । शङ्कामपनुदन् न किचिद्द्रेयमिति सूचयतीत्यन्वयश्च द्रष्टव्य । कार्यसिति । वर्तते तदिति शेष ॥ १ ॥ २ ॥ एवमिति । कथितप्रकारेणेल्यर्थ । ऋोकैरिति । कियत इति शेष । अनायासे-नेति । न्युत्कमेण निर्णये कियमाणे कथ मजिज्ञासाकमानुरोविप्रश्नकमसुलक्ष्य निर्णय कियत इति प्रश्नकमस्यागकारण-जिज्ञासया चित्तवैयम्येण निर्णयार्थोक्तवाक्यसम्यगर्थावधारणासभवात् स्वत उत्तरत्रितुर्वोक्तस्यागकारणनिर्णयनिर्मितायाः

सेनाभीष्टस्य निर्णयस्य सिद्धि स्यात् । क्रमेण निर्णये कियमाण उक्तायासाभावादनायासेन सिद्धिरिति भाव । प्रश्नवय-मिति । प्रश्नविषयत्रयमिखर्थं । द्वितीयेति । उत्तरत्रयघटकद्वितीयेखर्थं । एव तृतीयेखत्रापि बोध्यम् । नतु सोपा-धिकमितीत्यस्योत्तरमित्यनेनान्वय । व्यास्यर्थकस्याश औणादिकप्रत्ययेऽक्षरमिति वा सिद्धति, तद्नुसारेण सर्वव्यापक-मिलक्षरशब्दार्थमाह—अश्रृत इत्यादिना । सोपाधिकस्य कालदेशाभ्या परिच्छित्रलेनाक्षरलासभवादिति निरुपाधिकमेव हेयम् । ब्रह्मप्राह्ममक्षरत्वात् तादशब्रह्मज्ञानस्यैवाक्षयफळलादिति भाव । सर्वव्यापकमित्यनन्तरं तथाचेति शेष । अक्षर-लादित्यत्र निरुपाधीत्यादि नतु सोपाधिकमित्यन्तमन् वज्जनीयमेव चाक्षरत्यादित्यस्य नासबद्धत्वम् । अक्षरत्यादित्यधिकमेव वा । ब्रह्मपदार्थोऽक्षरमिननाशी निरुपाधिरेव न, कुत प्रणवादि प्राह्मित्यत आह—एतद्वे तद्शरिमत्यादि । अक्षर-मम्बरान्तभ्रतेरितिन्यायादिति । एतद्वै तदक्षरमिलादिश्रतावक्षरशब्दार्थो ब्रह्मैव आकाशान्तकृरस्रप्रपञ्चभृतेर्ब्रह्म-लिङ्गात्तस्येव तत्र श्रवणादिति प्रथमाध्यायतृतीयपादस्थतत्सूत्रार्थ । नत्विहेति । प्राह्ममिति परेणाम्वय । न्यायमूल-**केने ति । 'श्रु**तिलिज्जवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याना समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्पात्' इत्यत्राविकरणे पूर्वपूर्वापेक्षया परस्य परस्य दौर्बल्य पूर्वपूर्वस्य च प्रावल्य व्यवस्थापितम् । हेतुश्च तत्र दौर्बल्ये ज्ञापनीयेनार्थेन विप्रकर्ष स्वकार्य इतरापेक्षस्रसम्बन्धण-सनिधिश्व प्राबल्य इतरापेक्षललक्षण । ययो प्राबल्यदौर्बल्ये विचार्येते तयोरेकस्मादेकस्येतरल विवक्षितम् । यथाः श्रुतिलिङ्गयो श्रुति खकार्ये न लिङ्गसापेक्षेति सा ततो बलवती । लिङ्ग च श्रुतिसापेक्षमिति तत्ततो दुर्बलमिति । एतस्यापि शीघ्रप्रष्टतेन कार्यसपत्तावन्यस्यानपेक्षितत्वे दौर्बल्यबीजे भवति पर्यवसान तदेव च बीज रूढेयोंगारप्राबल्येऽपीति रूढियोंग-मपहरतीति न्यायस्य श्रुतिलिङ्गाधिकरणन्यायमूलल भवति । तथाहि कस्यचिदर्थस्य प्रतिपत्तये शब्द प्रयुज्यते नचानवेक्षेणः शब्देनार्थप्रतिपत्तिरिति स तत्र वृत्तिज्ञानमपेक्षते । यावद्भि योगेनावयवशक्तयात्मकेन विलम्बतप्रवृत्तेनार्थप्रतिपत्ति सपायत कार्यलात्क्रतकृत्येन शब्देन योगस्यान-तत प्रागेव शीघ्रप्रयुत्तया समुदायशक्तयात्मिकया रूट्यार्थप्रतिपत्तिरूपकार्यसपते पेक्षितलमिति योगस्य दौर्बल्यम् । इदिर्द्धपस्थिता न कचनापरमपेक्षत इति शीघ्रप्रवृत्तोच्यते । योगो ह्यवयवशक्ति साचोपस्थितापि नैकोपेक्षितार्थप्रतिपत्ती भवति समर्थेत्यपरावयवशक्तिवाक्यवत्परस्परान्वयप्रयोजकातुपूर्वी तत्तात्पर्वज्ञान भापेक्षमाणा तत्सपत्तिविलम्बेन विलम्बितप्रवृत्तोच्यत इति । एव च रूढिर्योगमपहरतीत्यस्य कार्यदेशादपनयित कार्या-क्षम करोतीत्वर्थस्तस्य योगार्थमात्रगोचरबद्धौ रूढिज्ञानस्य प्रतिबन्धकले पर्यवसानमिति भाव । तत्रेति । प्रणव इत्यर्थ । उक्तिकें ति । प्रशासित्वविधारकवादिलिङ्गेलर्थ । परेणेति । ओमिलायप्रिमप्रन्थेनेलर्थ । विशेषणाह्रह्मपदेन परमारमनि रूढेन वर्णात्मकस्याक्षरस्य व्यावर्तनादिखर्थ । आनर्थक्यप्रतिहतानामिति । येषु प्रबलेम्बप्यभ्यपगम्य-मानेषु सार्थकतया निश्चितस्य कस्यचिदानर्थक्य प्रसज्यते तेन प्रसक्तेनानर्थक्येन प्रतिहताना कार्याक्षमभाव नीताना षलवत्त्रया गृहीतानामपि बलाबल विपरीत भवति । तेषा प्रबलानामेव दौर्बल्य दुर्बलानामेव कस्यचिदानर्थक्याप्रसजकाना प्रामल्यमित्यर्थ । तथा चोक्तिलङ्काना वर्णेष्वसभवादानर्थक्येन योगाद्रदेरेव दुर्बललमिति भाव । विशेष इति । रूट्यर्थे तिसङ्घातिविशेषेऽभ्युपगम्यमानेऽपि नास्खसभवेन कस्यचिद्वैयर्थ्यमिति रूढेर्वलवत्त्वानपायाद्योगेन न रथकारशब्देन त्रैवर्णिक-परिग्रह । नच विद्याभावेनाधानस्यासभव शङ्क्य । विधेयस्य तस्यापुर्वत्वेन बलवत्या रूढ्या जातिविशेषे त्रैवार्णिकातिरिक्ते परिगृहीते विधिनैव स्वोपपादकविद्यासहितस्याधानस्य प्रापितलेन तदसभवाभावात् । प्रशासितृलादेरविधेयलाचेतनमात्र-भर्मस्य तस्य कथमप्यचेतने वर्णे प्रापियतुमशक्यलाचासभवस्य दुर्वारलात्ततोऽत्र विशेष इति भाव । आकाशस्ति छङ्गा-दिति । 'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचे 'ति श्रुतौ भूतिवशेषे रूढस्याप्याकाशशब्दस्य गौण्या वृत्त्या समन्तात्काशत इति योगाइह्रोवाभिधेयम् 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पबन्त' इत्यादेरनन्यथासिद्धाइह्मणो लिङ्गात्तादशलिङ्गस्य दर्शनादिति सत्रार्थ । आर्शशादिच आज्यादिपदघटितस्तोत्र आज्यादिपदाना योगसभवादिदमुक्तम् । प्रसिद्धेश्चेति । शारीरकप्रथमाध्यायतृतीयपादसूत्रम् 'दहरोऽसिम्बन्तराकाश'इस्यत्राकाश परमेश्वर एव । 'आकाशो ह वै नामरूपयोर्नि-वृहिते' लादौ परमेश्वर एवाकाशशब्दप्रसिद्धेरिति तदर्थ । प्रसिद्धिरलन्तनिरूढार्यतिर्वक्षणेति भामतीकृत । योगोऽपीलात्र योगशब्दस्तत्सदृशीं निरूढलक्षणामि गृह्णातीति योग सभवतीलत्रापि निरूढलक्षणोपप्रह कार्योऽन्यथा न्यूनलापत्ते । तत्परित्रहु एव प्रमाणोपदर्शन तथाचेत्यादिना विहितम् । यद्वा समन्तात्सर्वतो व्यापकतया प्रकाशमानत्वस्य योगार्थस्य परिच्छिन्नजीवातिरिक्ते परमेश्वर एव समवेन तत्रैवाकाशशब्दप्रसिद्धे स एव दहराकाश इति सूत्रार्थ । आकाशशबदस्य ब्रह्मणि योगसद्भाव एव । तथाचेत्यादिना प्रमाणोपदर्शनम् । एवच योग सभवतीति चेदिति पूर्वपक्षे स एव यहातामिति योगपरिग्रहेऽङ्गीकृते तथाचेतिग्रन्थेन तत्रैव प्रमाणोपद्र्शनमुचित तच न कृतम् । प्रसिद्धेश्रेति स्त्रस्य प्रसिद्धिशब्दस्य ब्रह्मणि श्रुत्यन्तरेष्वनन्यथासिद्धलिक्षेनाकाशशब्दस्य व्यवस्थापनेन श्रुतिषु तत्र तस्य प्रसिद्धिपरलात्तत्राधिकरण आकाश-बान्दस्य योगाप्रदर्शनादिति शङ्का निरस्ता । अथवा तथाचेत्यादिप्रमाणप्रदर्शनमपि श्रुतेर्बाधेन वृत्त्यन्तपरिष्रह एवाभि-हितमिति । निषादस्थपत्यधिकरणेति । अनयैव ऋचा निषादस्थपतिं याजयेदिस्यत्र निषादाना स्थपतिरिति षष्ठी-तत्प्रवपरिग्रहे विद्यावतस्त्रविणिकस्य लाभानापुर्वविद्याप्रयुक्तिकल्पनप्रविति पूर्वपक्षयिला नामार्थयोभेदान्वसस्यान्यस्य

न्नतया निषादपदस्य निषादसबन्धिन लक्षणाया आवश्यकःव तत्पुरुषपक्ष इति लक्षणायहतज्जन्योपस्थितिसापेक्षतया विलम्बितप्रवृत्तेन तत्पुरुषेण यावत्रैवर्णिकस्य बोध स्यात्तावच्छीघ्रप्रवृत्तेन कर्मधारयेण तावदुपस्थित्यनपेक्षाकृतलाधवेन बलवता निषादाभिन्नस्थपतिरेव बोधित स्यात्तस्य च परित्यागकारणाभावादपूर्वबोधकेन विधिना तस्यैव स्रोपपादकाध्ययन-परिगृहीतर्कृकरणकयागस्य विधान भवति न्याय्यमिति निषादस्थपत्यधिकरण तेन सिद्धलादित्यर्थ इति ॥ ३ ॥ प्राणिजात-मधिकृत्येति । मोक्तत्वेन खनिमित्तीकृत्यार्थात्प्राणिना भोगोपपत्यर्थमित्यर्थ । हिरण्यगर्भस्य पुरुषशब्दार्थत्वे मानमाह— आत्मैवेद्मग्रेत्यादि । औषदिति । उषदाह इत्यस्य रूपम् । पुरिति पूर्ववचन । ओषतीत्युष उभयो कर्मधारये पुरुष इति निष्पद्यते तत्र पूर्वलस्यावध्यपेक्षायामस्मात्सर्वस्मादिति दाहस्य कर्मापेक्षाया सर्वान् पाप्मन इति । अद्यादी-निधकुत्येति । तेष्वधिकार खाम्य विधायेल्यं । अनुगृह्णातीति । प्रकाशाद्यात्मकैरम्यादिभि खरूपसपादन सहकारिसपादान चानुप्रह । भूतान्येव हि सात्त्विकाशेन ज्ञानेन्द्रियतया राजसाशेन कर्मेन्द्रियतया परिणमन्ते । आलोक-रूपरसादिविशेषेरात्मीयै सहकारी भवन्ति च येषु रूपरसादिषु नष्टेष्वविकलेष्वपीन्द्रियगोलकेषु नचाश्चषरासनादि । कथमिति प्रश्न । व्याख्यातमित्युत्तरम् । प्रागिति शेष । विष्णुरूपत्वादिति । व्यापकखरूपलादित्यर्थं । वर्तत इलाशार्य हेतु । देहे यज्ञावस्थाने श्रुतिप्रसिद्ध हेलन्तरमाह-यज्ञस्य मनुष्यदेहेति । यदेन यज्ञ पुरुषस्तन्ते तेन यज्ञनिष्पादकत्वेन यज्ञ पुरुष उच्चत इत्यन्वय । नहि पुरि शरीरे शेते वर्तत इति पुरुषो देहाधिपतिर्देहनिष्ठो देहव्यापारं विना यज्ञनिर्वर्तक इति पुरुषे यज्ञनिर्वर्तकल्प्यैव देहेऽपि यज्ञनिर्वर्तकलपर्यवसायिलादस्या श्रुतेस्तत्र मानतयोपन्यासो नासङ्गत । वस्तुत पुरुषस्य यज्ञनिर्वर्तकरवेन यज्ञलादेहे च पुरुषस्य सत्त्वादेव देहे यज्ञावस्थानेऽस्या श्रुतेरुपन्यासो युक्त ॥ ४ ॥ **त्यक्त्वा प्रयातीत्यन्वयः । इ**ति लोकदृष्टाभिप्रायमित्यपरोऽन्वय । इतीति प्रयासीति परामृज्ञति ॥ ५—८ ॥ फलमत उपपत्तरिति । ततीयाध्यायद्वितीयपादसञ्चम् । कर्मण फलमत परमेश्वराद्भवति उपपत्ते । नह्याञ्चविनाञ्चिन कर्मण कालान्तरभावि फलमुपपद्यते । नवा स्वयमचेतनाचेतनानिधिष्ठितात्त्रज्ञनित्धर्मोद्दधर्मोद्वा तत् दृष्टानुसारिणी हि करपना भवति । दष्ट हि मृद्दण्डादिभि कुम्भकारायधिष्ठितैरैव कुम्भादिजननम् प्रावेष्टकाकाष्ट्रादिभि बिल्प्यधिष्ठितैरैव प्रासा दाद्यपजननम् । नच खरूपविनियोगादिविशेषविज्ञानशून्यस्य जीवस्य तद्धिष्ठातृत्व संभवति । तस्मादीश्वराधिष्ठिताद्धर्मादित फलमिति युक्त कल्पयितुम् । एवमिदमपि दृष्टम् । लैकिकोऽपीश्वर सम्यगाराधित प्रसन्न प्रसादानुरूपमाराधकायाप-कृतश्च कृपित कोपातुरूपमपकारिणे फल प्रयच्छति । नच तदनपेक्षात्तस्मात्कर्मण एव किमपीति तथैवेहापि भवितव्यम् । साधुकर्मणा प्रसन्नोऽसाधुकर्मणा कुपितोऽलौकिक कश्चित्परमेश्वरस्तत्तत्कर्मकत्रेंऽलौकिकमिष्टमनिष्ट वा प्रसादानुरूपमप्रसादा-नुरूप वा प्रयच्छति न कमपीश्वरमनपेक्ष्यैव कर्मणस्तद्यापाराद्वा किमपीति । तसाद्वपपत्ते सिद्ध परमेश्वरादेव फलमिति तत्त्वत्रार्थं ॥ ९—११ ॥ इन्द्रियद्वाराणीति । इन्द्रियरूपाणि द्वाराणि विषयोपलब्धाविति शेष ॥ १२ ॥ तीवसवे-गानामिति । तीववैराग्यानामिखर्थं । भावनमिति । इति सूत्राभ्या व्याख्यातमिखन्वय । ईश्वरवाचकप्रणवाभ्यास प्रणवार्थेश्वरानुन्तिन्तन च चक्रवदावर्तमानमीश्वरप्रणिधानमित्यर्थ । तथाचोक्त योगभाष्ये 'खाध्यायायोगमासीत योगा-त्स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याययोगसपत्त्या परमात्मा प्रकाशते 'इति । इतिचेखन्तेनेश्वरप्रणिधानाद्वेखस्यैवार्थकथनमतो न पौनरुत्त्य नवा समाधीलादिस्त्रामानेन चासङ्गति । तत इति । 'ओमिलेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्नि'लनेनोक्ता-धोगस्त्रोक्तोक्तलक्षणेश्वरप्रणिधानादित्यर्थ । योगस्त्रे तु तत समाधिलाभस्तस्मात्परमगतिरुकेत्युक्तवचनस्य योगस्त्रेण विरोध प्राप्तत परिहरति—तस्मादिति । इति व्याख्येयसिति । तथा व्याख्याने चोक्तप्रणिधानात्समावियोगतस्तत धरमगतिरित्यस्य लाभाषः स्त्रेण विरोध । ईश्वरप्रणिधानेन स्वात्मगोचराज्ञानस्य ससारहेतोविना स्वात्मगोचर्मुलमयोगं निवृत्त्य योगेन साक्षान्मोक्षहेतुलायोगादीश्वरप्रणिधानेम योगान्तरायोन्मूलनद्वारा योगस्यैव सपादनीयलादीश्वरप्रणि॰ धानानन्तर्यस्य योगनिष्ठस्यार्थकमत्वात् । तेन पाठकमाद्वल्यता पाठकमनाधो हि युज्यत एव । एतेन सूत्रस्योक्तवाक्या-रप्रबलप्रमाणलाभावेन स्त्रानुरोधेनैतद्वाक्यार्थंकरण नोचितमिति निरस्तम् । स्त्रस्य पद्ममीश्रुला साक्षात्कमबोधकस्य स्मरन्परमा गति यातीत्यत उद्देश्यतामच्छेदकविभेययोरसति बांधके प्रयोज्यप्रयोजकभावव्युत्पत्त्या व्यवधानेन कमबो-धकात्प्राब ल्याच निरतिशयशक्तिमदीश्वरप्रणिधानमुत्कवैकाष्ठामुपगत मणिमन्त्रन्यायेनाविद्याविरोधिभवत्तामुनमूलयत् विनापि बोम मोक्षहेतुरतादश व योगान्तरायमात्रोन्मूलनक्षमतामुपगत, योगसपादनेन मोक्षहेतुरितीश्वरप्रणिधानस्य तस्य मोक्ष-थोगरूपविजातीयफलद्वयकत्वस्योपपत्तेर्व सूत्रविरोधपरिद्वारसभवादुक्तरीत्या न व्याख्येयमित्यभिप्रेत्याद्द-विचित्रेति ॥ १३—१५॥ अभिविधिरभिव्याति । ब्रह्मलोक प्राप्तानामप्यपुनरावृत्तिश्रवणादाब्रह्मत्यादीनामसङ्गतिरित्यतआह-— अन्नेयं व्यवस्थेति । अतस्कतवोऽपीति । तदुणसर्नं कतुर्येषा ते तत्कतवो न तत्कतवोऽतत्कतव इत्यर्थ । अनावृत्तिः शाब्दादिति । ब्रह्मोपासकाना ब्रह्मछोक गताना न तत पुनराइति कार्यं ब्रह्मणि मुक्ते मुक्ति । 'न स पुनरावर्तत' इति अतिरिति स्त्रार्थं । इतरत्रेति । श्रुलन्तर इलर्थं । इहेति चेममिति च ब्रह्मलोकगल्यिकरणकल्पपरं । तथाच यस्मिन् करेपे ब्रह्मलोक गतास्तस्मिन्करेपे न पुनराष्ट्रितिवि श्रुत्थर्थस्तत्र करपान्तरेऽपि पुनराष्ट्रत्यभावेऽपि व्यावर्त्वाभावादिहेती।

मिति च व्यर्थ विशेषण स्यादत कल्पान्तरै पुनराष्ट्रित्तिर्रुभ्यत इति आब्रह्मास्त्राति । वैष्णव धाम गताना तु कथन्विदिप न पुनरावृत्तिरिति ब्रह्मलोकाद्प्युत्कर्षश्च सिद्ध इति भाव ॥ १६ ॥ युगानीसस्य बिवरण चतुर्युगानीति ॥ १७—१८ ॥ समाननामरूपत्वाद्यावत्तावप्यविरोधो दर्शनात्ममतेश्चेति । प्रथमाध्यायत्तीयपादस्थमिद सूत्रम् । देवादीना विग्रहवत्त्वे स्थितेऽनित्यविग्रहवचैत्राद्यर्थैश्वेत्रादिशब्दानामिव वेदस्थेन्द्रादिशब्दानामपि विग्रहवदनित्ये-न्द्रादिदेवतार्थैरपि पौरुषेयोऽनित्य सबन्य स्यात्ततश्च नित्यज्ञाच्दार्थसबन्धव्यवस्थापनेनानपेक्षत्वाद्वेदस्य व्यवस्थापित यरप्रामाण्य तस्य विरोध इत्याशङ्काया 'शब्द इतिचेन्ने'ति संत्रेण सव्याख्यानेन गवादिशब्दाना यथा नित्येर्गवाद्याकतिभिरेव निस्य एव तथेन्द्रादिशब्दानामपि निस्पैरेवेन्द्रायाक्रतिभिनिस्य एव सबन्धो न चैत्रादिशब्दवदनिस्पैकव्यक्तिभिरनिस्य सवन्धो गवादिव्यक्तीनामिवेन्द्रादिव्यक्तीनामप्यानन्याद्यभिचाराच शक्तिरुक्षणस्वन्धस्य वक्तमशक्यलात्रथाचानपेक्षलस्य सूपपादलेन न विरोध । प्रामाण्यस्येखेवं निराकृतायाम् । प्रलये निरन्वय ध्वस्ते जगति देवादीनामपि विनाशे सर्गान्तरे देवान्तरस्य सज्ञान्तरविविष्टस्योद्भवादिनद्रादिशन्दानासिन्द्राधेकाकृतिविरहेण निस्वव्यक्तिभिरनिस्य एव सबन्धो भवितुमईतीति न प्रागुक्त युक्तमित्याशङ्काया पुनरुद्धताया निराकरण समानेत्यादिसूत्रेण कृतम् । तथाहि अनादौ ससारे प्रतायमाने यथा सुप्तोत्थिताना पूर्ववदेव तैसीरथैं शब्देश्व ते एव व्यवहारा न विसदशास्त्रथा प्रलयेऽपि सर्वेऽर्था शब्दाश्च प्राण्यद्दशन्त करणसहिता खकारणे मायावति परमेश्वरे प्रलीय सूक्ष्मरूपेणावस्थिता भोगानुकुछे हारहे पुनविपाराभिमुखे सति पूर्वसर्गीयाकृतिसज्ञादिविशिष्टा एव प्रादुर्भवन्ति सर्वे व्यवहार्यव्यवहारा न विसरशा विसदृशले तत्तजात्यनुगुणवासनोद्बोधनियमिततत्तजात्युचितभोगदुरवस्था स्यात् सर्वस्य पूर्वानुभूतविसदृशलादुद्बोध-स्याकिचित्करत्वापातातः । तस्माद्यादशाकृतिसज्ञादिविशिष्ठादेव मनुष्यपश्चपक्ष्यादयश्वक्षरादय प्रतिवियता भोग्यागोचराश्व सखद खसाधनभता घटपटादयोऽन्नादयो वृक्षळतोपलादय प्राकृ सर्गे तादशाकृतिसज्ञादिविशिष्टा एवोत्तरसर्गेऽपि प्राहुर्भवन्ति । दृष्टवैलक्षण्येन कल्पनाया मानाभावादित्याकृतेरेकलाद्देवतादीनामेकयैकया तया तत्तत्त्वज्ञान नित्य सवन्य समवतीत्यविरोध १ ईश्वरानुमहाचाधिकारिकाणा हिरण्यगर्भेन्द्रादिदेवतामनुसप्तर्घादीनामितरप्राणिन प्रज्ञैश्वर्यादिवैलक्षण्येन पूर्वकलपव्यवहारवे-दादिप्रतिभानात्पूर्ववदेवाखिलव्यवहारप्रवर्तकलम् । भवन्ति चात्र श्रुतय 'यो ब्रह्माण निदधाति पूर्व यो वै वेदाश्र प्रहिणोति तस्मा'इत्यादि 'सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलपयत्' इत्यादिका । स्मृतयश्च 'ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्ट्य । शर्वर्यन्ते प्रसूताना तान्यवैभ्यो ददाखज ॥ यथर्तुष्वतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृरयन्ते तानि तान्यव तथा भावा युगादिषु ॥ यथाभिमानिनोऽतीतास्तल्यास्ते साप्रतैरिह । देवादेवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव चे'लादिका । एवचेन्द्रादीनां समाननामरूपलादेकाकृत्येकसञ्चावत्त्वाच पुनरावृत्ताविप सर्वप्रलयोत्तरं सर्गेऽपि निरुक्ताद्वेतोरविरोध संबन्धनित्यत्वे विरोधस्यासभव । समाननाम् हपत्वे हेत् दर्शनाच्छतेस्मृतेश्रेत्युक्तसूत्रार्थ इति ॥ १९—२२ ॥ गतिसृतिशब्दयोरिति । अनन्तरश्लोकस्थयोरिति । कालस्यातद्रूपलादिलिपि च शेष । अभावादिति प्रात कालेऽमिहोत्रे सूर्यस्य देवलात् । तथाचामिहोत्रकर्मणोऽभितदन्यदेवताकस्य यथादेवतैकदेशेनाभिना सबन्धादमये होत्रमिति व्युत्पत्त्या-मिहोत्रशब्देन प्रहणम् । तथा मार्गस्य कालतदन्याभिमानिदेवताकस्याप्येकदेशेनापि कालेन कालोऽस्यास्तीत्यर्शेआयन्वि निष्पन्नकालकान्देन प्रहणमित्सर्थं ॥ २३ ॥ आतिवाहिकास्ति छङ्कादिति । चतुर्थोध्यायतृतीयपादे स्त्रमिदम् । अर्विरादिशब्दा कि देवयानमार्गचित्तप्रतिपादका । यथा लोके प्राम नगरं वा प्रतिष्ठासमानोऽनुविष्यते गच्छेतस्लममुङ्गिरं ततौ न्ययोध ततो नदीं ततो ग्रामिति तथैव देवयानेन प्रस्थितस्य मार्गचिह्नप्रतिपादन तेऽचिरिभसभवन्तीत्यादिकसुत देवयानेन पथा गच्छतो मार्गे भोगभूमीना प्रतिपादकास्त ते शब्दा यथा दूरं प्रस्थितस्य लोकेऽपि भवन्ति तानि तानि विश्रामस्थाना-न्यथवातिवाहकानां स्थानातस्थानान्तरमसुगम नेतृणा प्रतिपादकास्ते शब्दा यथा लोकेऽप्यज्ञातसकटवत्मेना प्रस्थितस्य तत्तत्स्थानप्रापका मार्गाभिज्ञा भवन्ति पुरुषा इति सराये सिद्धान्तप्रतिपादकम् । अर्चिरादिशब्दप्रतिपाद्या अर्चिरादिशि भानिन्यश्वेतना स्थानान्तरप्रापणलक्षणातिवहनयोग्या देवता भवन्ति न मार्गचिद्धानि । यतस्तानि पर्वतवृक्षनचादीन्य-वस्थितानि स्थिराणि मार्गमुपलक्षयितु समर्थानि भवन्याचिरह प्रमृतीन्यस्थिराणीति लक्षयितुमसमर्थानि । प्रेता हि शान्ते Sप्यर्निषि रात्रावि कृष्णेऽपि पक्षे दक्षिणायनेऽपि भवन्ति ब्रह्मोपासका क्षीणे प्रारच्ये प्रस्थिता नापि भोगस्थानानि प्रेताना विगतदेहाना सिपण्डितकरणप्रामाणा मध्ये भोगासामध्यात् । युज्यन्ते चातिनाहिकास्तेषा सिपण्डितानि खख-कार्योसमर्थानी न्द्रियाणि येषा प्रेतानां लोकेऽपि दृश्यते मत्तमूर्च्छितादीनामसमर्थं करणाना प्रस्थितानामतिवाहका गन्त-व्यस्थानप्रापका भवन्तीति न केवलं युत्तयैवैतत्प्रखेतव्यमपितु तिल्लङ्गात् । तस्यातिवाहकखस्य लिङ्गालङ्गदर्शनात् । तथाहि 'चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानुव स एलान्ब्रह्म गमयती'ति सिद्धवद्रम्यितृल दर्शयति । तथा चोपसहारे स्फुट-मातिवाहिकल'मर्विरभिसंभवन्ती'खर्त्रिषा सह सामान्यत श्रूयमाणमभिसभवन गमन पर्यवितमभिसबन्ध बाधकाभावात्स-पिण्डितकरणानां खतोगन्दुमसमर्थानां विशिष्टचेतनसाध्ये नियतश्चरयुक्तगतिविशेषे गमयित्रपेक्षलाचातिवाहकललक्षण-संबन्धविशेषेऽबस्यापयति अर्विरादयोऽप्यचेतना अतिवाहिषितुमसमर्था इति खाभिमानिनीर्देवता लक्षयन्ति ता अति-

वाहिका तन्नहि नाखन्तमश्रुतकरूपना । लोकेऽप्यतिवाहकेष्वेवं निर्देशो दरयते । गच्छ ल बलवर्माण ततो जयसिह तत कृष्णगुप्तमिति बलवर्मा जयसिंह स कृष्णगुप्त प्रति ला नेष्यतीति तात्पर्येण । नचामानवो ब्रह्म गमयतीत्येतद्वचन विद्युतो बद्धागमधितुल्यममानवपुरुषस्याह यथावचन हि वाचिनिकमिति तत कथमिंचरोदेरतिवाहकलसिद्धिरिति वाच्यम् । उक्तयुक्तेर्राचेरादेरितवाहुकले सित् हि तत्प्रकरणादितवाहुकलमनुवार्चिरावातिवाहुकनः प्राप्तमानवलप्रतिषेध एवैतत्तात्पर्येण वाक्यमेदोऽन्यथाऽमानलातिवाहकलयोरपूर्वयोरभयोर्विधाने वाक्यमेदापत्तेरिलमानव पुरुषो ब्रह्म गमयतीलेतस्य स्थितस्या• म्यर्चिरायतिवाहकलस्य सदिग्धस्य निर्णये लिङ्गलमुक्त भवति युक्तम् । अर्चिष इत्यादिपद्यमी हेतौ । अर्चिराय-भिमानिदेवताना गमयित लेऽचिरादीना यथाकथचित्त्रयोजकलमाश्रिलेति बोध्यम् । विद्युतोऽनन्तरं वरुणादिलोकप्राप्तावपि वरुणादीना न गमयितृ लममानवपुरुषस्येव विद्युद्भिसभवनानन्तर गमयितृ लश्चते स्तत्कदर्थने कारणाभावात । वरुणादी-नामप्रतिबन्धकरणेन साहायकलमात्रमिति द्रष्टव्यम् । एतस्यार्थस्य टीकायामिह संक्षेपेणोक्ते विस्तरतोऽभिधानमावदय-कपरिज्ञानलादिति ॥ देवतानासिति । सवत्सरायभिमानिदेवतानामिल्यं । अत्रेति । अनुपदोक्तश्रुताविल्यं । श्रुत्यन्तरेति । मासेभ्यो देवलोक देवलोकादादित्यांमिति बृहदारण्यकश्रुते 'यदा वै पुरुषोऽस्मालोकाःत्रैति स वाय-मागच्छित तसी स तत्र विजिहीते । यथा रथचकस्य ख तेन स ऊर्ष्वमाकमते स आदिलमागच्छती'ति बृहदा-रण्यकश्चतेश्वानुसारादिसर्थ । आकरे निर्णीतसिति । 'वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम्' इति सूत्रभाष्ये निर्णीतमिसर्थ । सन्ति यरापि नानाविधगतिमार्गप्रतिपदिका श्रुतयस्तथापि पूर्वाधिकरणे गन्तव्यस्य कार्यब्रह्मण एकलात् । सर्वत्र गलेकदेशप्रस्मिज्ञानादेक एव गतिमार्गोऽनुकतत्तिद्विशेषाणा सर्वत्रैनोपसहार कमस्त तेऽर्चिरभिसभवन्तीत्यादिच्छ।-न्दोग्यश्रत्युक्त आदरणीयस्तत्र भयसा मार्गपर्वणा कमवतामक्तरन्यकमाश्रयणे हि बहुनामन्यथा नयन स्यात् । छान्दो-रयकमाश्रयणेऽल्पस्यान्यथानयनमिति सिद्धान्तितम् । अनन्तरे चाधिकरणे मासानन्तर्यस्य मासघटितसवत्सरे युक्तलेन च्छान्दोग्यश्चितिसिद्धलेन मासेभ्यो देवलोकमिलत्र मासानन्तर्यस्य सवत्सरद्वारकानन्तर्यपरलम् । यदा वै पुरुष इत्यत्र श्रताबादिखारपूर्वे वायो प्रतीयते स वाय विजिहीते छिद्र करोति तेन वायुप्रतेन रथचकच्छिद्रमितच्छिद्रेणादिखप्राप्ते अतिपादनाहेवलोकादादित्यमित्यत्र देवलोकानन्तर्यस्य वायुद्वारानन्तर्यपरत्नमेव च छान्दोग्ये श्रुतस्य सवत्सरानन्तर्यस्यादित्य स्वत्सरानन्तरदेवलोकानन्तरवाध्वानन्तर्यद्वारकस्य विवक्षितत्वम् । 'स एत देवयान पन्थानमापद्याप्रिलोकमागच्छति स वायुकोक स वरुपालोक स इन्द्रलोक स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलोक 'मिल्सिसन् कौषीतिक ब्राह्मणे श्रुताना वरुणादीना पाठक मेण कमवतामश्रुतकमाणामागन्तुकानामन्ते सिन्नवेश इति न्यायेन च्छा दोग्यश्रुतिसिद्धकमवत्ति डिदानन्तर्थम् । छान्दोग्ये तिडदानन्तर्यं च वरुणेन्द्रप्रजापतिद्वारकानन्तर्यपरिमति सिद्धान्तितिमत्येनदिभसधायोक्तमाकरे निर्णातिमिति चार्चिरित्यादेरयमर्थं पर्यवसित । कार्यब्रह्मोपासका प्रेता सपिण्डितकरणप्रामा प्रथम खदेशाभिसबद्धमर्चि प्राप्नोति ततोऽर्विरिममानिनी देवता तमह प्रापयति तदिभमानिनी ग्रुक्कपक्ष तदिभमानिनी मास मासाभिमानिनी सवत्सरं तदिभ-मानिनी देवलोक देवलोकदेवता वायु तद्भिमानिनी आदित्यमादित्य अन्द्रमस चन्द्रमा विद्युत ततोऽमानव पुरुषो वरुणा-दिभिरप्रतिबन्धमात्रेण दत्तसाहायक क्रमेण वरुणेन्द्रप्रजापतिलोकमध्याद्वसलोक प्रापयतीति । ते तत्प्राप्रवन्तीति । 'कार्थ बादरिरस्य गत्युपपत्ते'रिति चतुर्थाच्यायतृतीयपादसूत्रम् । कार्यं कार्योपाधिक ब्रह्म प्राप्यम् बादरिराचार्यो मन्यते कुत अस्य कार्यब्रह्मण गन्तव्यलोपपत्ते प्रदेशवरुवाच निरूपाधिकमतथालादित्यर्थ । तद्वारैवेति । गच्छन्तीति शेष । अत्रेति । ब्रह्मलोक प्राप्यापि केचिश्ववर्तन्ते केचिन्नेखस्य प्रतिपादनमिखर्थ । व्याख्यानात् उक्तमार्गकथनेन तिन्यतो-कार्थस्यापि छामादिस्यर्थ ॥ २४ ॥ इति श्रीमैथिलधर्मदत्तकार्मणा विरचिते गृहार्थदीपिकालोके अष्टमोऽध्याय ॥ ८ ॥

# नवमोऽध्यायः।

तस्येति । ध्यानस्थेत्यर्थः । तत् ध्यान जनयत्तीत्यनेनान्वय । इदमिति द्वितीयान्त ज्ञानविशेषणम् ॥ १ ॥ प्रत्यक्षं मानमित्यस्य प्रदर्शनं नयेदं विदितमिति । प्रत्यक्ष फलमित्यस्य प्रदर्शनं न इष्टमिदानीं ममाज्ञानमिति बोध्यम् ॥ २ ॥ ३ ॥ तत्कृतेनाध्यसकृतेन । न तत्संबध्यते । नाधिष्ठान संबध्यत इत्यर्थं ॥ ४—७ ॥ किंनिसिन्ति । प्रयोजनस्यापि निमत्तलमालम्ब्यदेयुक्तम् । प्रयोजनं विना कस्याप्युत्पत्तिस्थलादेरभावातः । चैतन्यमात्रस्थलस्य द्वितीयचैतन्यस्थलयं । बन्धाभावादिति । परमार्थसद्वितीयस्थाभावादिति शेष । अपवर्गाविरोधित्वादिति । अद्वितीयस्थलकपापवर्गे सस्येव किंपतस्य बन्धस्य सत्त्वेन तस्यापवर्गाविरोधित्रादित्ययं । इत्याद्यनुपपत्तिरिति । स्वष्टिसष्टव्यदि पारमार्थिकले स्वतं प्रमाणश्चतिस्वा । भोकृत्वादितीयलाबद्धलसदामुक्तलावनुपपत्तिरित्यर्थं । भोकृत्वभोग्यभोगबन्धादिकल्पनया स्वष्टिकल्पनावादिमायोपादानातत्त्वज्ञानावसानात्सीकियतेऽस्याभिरिति सानुपपत्तिने प्रतिकृत्रस्यादिना ॥ ८—१५॥ विश्वानरे द्वाव्यक्तपाल इति । वैश्वानरद्वादशकपालवाक्येन वैश्वानरदेवताकद्वादशकपालसस्कृतद्वस्यकयागविधायकेन सद्वोपक्रमोपसद्वापदिभिरेकवाक्यविर्णये कर्मोन्तरासंभवादष्टाकपालवाक्यं द्वादशकपालन्तर्गताष्टक्षणलं ततोऽवयुत्य दृष-

कृत्य तत्सस्कृतद्रव्यकानुवादो यथाष्टाकपालामेयादिविकृतिलायनुस्थानाय तथा प्रकृतेऽपि सर्वेभ्य सद्यवहारोपयोगिपदार्था-न्ष्ट्रथकृत्य परमेश्वराभिन्नतया तदनुवादेनार्थात्तदनुवादाभिन्न तत्तदेकदेशकथन पूर्णफळानुबन्धिपरमेश्वरात्मतया तत्तत्पदार्थज्ञान यज्ञादिव्यवहारेषु भवतीति स्चनायेखर्थ ॥ १६ ॥ सैव ऋगेव साम प्रकृते सामपदाभिषेया । पूर्वापरयोमैन्त्ररूप-क्षेन मध्ये स्थितस्य साम्रोऽपि तद्रूपताया एवोचितत्वात् । सामपदंतिवति । 'गीतिषु सामाख्या'इति स्त्रानुसारादिति शेष । गीतिमात्रेति । मात्रपदेन ऋचोव्यवच्छेद । अन्यदिति । प्रकृतानुपयोगि । रथन्तरादीना साम्रा तासु तास्त्रक्षु विधानाद्रीतिविशिष्टाया ऋच सामरूपले तस्या ऋक्षु विधानस्यासमवात् गीतिमात्रस्य सामसज्ञाकरण तद्धि तत्त्रयोजनिमह नास्तीति भावः ॥ १७ ॥ ब्रह्मविश्वेत्यादि । सात्त्विकी गति सत्त्वगुण पुरस्कृत्य कृतस्य कर्मणो विद्युद्धतपोध्यानोपासन-योगाभ्यासादे फलरूपामुत्तमामाह । ब्रह्मा हिरण्यगर्भ । विश्वसृजो मरीच्यादय । प्रजापतय धर्मो विब्रहवासादिभ-मानी देव महान् व्यक्त च तत्त्वह्रयाभिमानिन्यौ देवते । एते सर्वे सात्त्विककर्मफलभूतजन्मवत्तया सात्त्विकगतिल्वेन व्यपदेष्टु-मर्हा एतामित्येतच्छन्देन परामृत्यन्त इत्यर्थ ॥ १८—२४ ॥ उष्ट्रमुखन्यायेनेति । यथोष्ट्रशन्दत्योष्ट्रमुखसदशे लक्षणा-मुपेल बहुनीहिसमासस्तथेलर्थ । समासानङ्गीकाराद्विना विशेषविधि मध्यमपदलोपिसमासानङ्गीकारात् । तेन देवस्य समनिधप्रसाधक वा त्रत येषा ते देवत्रता इति न समास इखर्थ । यूपाय दाविंत्यादौ प्रकृतेरुपादानस्य विकृतिभूतोपादेया-र्थल एव समासस्तेन तादर्थ्यचतुर्थ्या देवाय वतमिति देववतमिति न समास । भवति हि तत्सवनिधयिकिचिद्रस्त्वर्थ-क्षेऽपि तादर्थ्यवहार । यथा ब्राह्मणसबन्धितस्यावर्थेऽने ब्राह्मणार्थसन्त्र ब्राह्मणाय वान्नमिति तथा देवसबन्धिप्रसादा-र्थेंऽपि त्रते देवार्थं त्रत देवाय वा त्रतमिति विप्रहमात्र नानुपपत्रमिखाभिप्रेखाह—प्रकृतीत्यादिना । यवप्यपक्रमानुरोधेन निर्णयो न्याग्यस्तथाप्यन्त्यस्थर्येज्याशब्दस्य पूजामात्रहढलेनासदिग्धार्थतया तेन सामान्यतो नियमबोधकस्य व्रतशब्दस्य बूजात्मकविशेषपरतानिर्णयो न्याय्य इलाह—अन्तेचेत्यादिना ॥ २५ ॥ २६ ॥ कर्मसिद्धार्थं घेति । यज्ञादिसाङ्ग-तावर्थमिडामक्षणादिकमिखर्थ । समर्पणिसिति । यतोऽह परमेश्वरपरतन्त्रस्तत सर्वमिद कर्मफलसिहत सर्वात्मकस्य तस्यैव न ममेति ज्ञानमिल्यर्थ । गुराविति । सप्तम्या विषयल्विशेषोऽर्थ ॥ २७ ॥ २८ ॥ सावित्रस्येवेति । यथा सावित्रस्य प्रकाशस्य शोमनोऽशोमनश्य सममेव सबन्धी तथा सुकृती दुष्कृती च मम समानमेव सबन्धी रागद्वेषादिलक्षणस-बन्धविशेषो नेत्यर्थ । विद्ववत्करपतरुवचावैषम्यसिति । यथा वहेर्दहने, कल्पतरो प्रदाने सत्यसति च साम्यमेव तस्य ताहशस्त्रभावसात्र वैषम्य तथेस्यर्थ ॥ २९—३४ ॥

इति श्रीधर्मदत्तरार्मणा विरचिते गीतागृहार्थदीपिकालोके नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥

# दशमोऽध्यायः।

उपायभृता इति । सोपाधिकथ्याने उपाधिभूततत्तिद्विभूतिविधिष्ठस्य विषयलेन तत्र विशेषणीभूतविभूतिज्ञानस्य हेत-तया तद्विषयखेन तासामुपायखात् निरुपाधिकज्ञाने च ध्यानजनितधमैविशेषादिनाऽन्तरायनिवारणनिर्विकल्पसमाधिसंपाद-नादिद्वारा विविष्टद्वयान्वयबाधाद्यपस्थापनमागलक्षणाञ्चद्धार्थतात्पर्यप्रद्वसपादनद्वारा वोपायलाचाभिहितम् ॥ १ ॥ २ ॥ अन्यत्र पापनिवृत्ताविप तत्कारणस्य समोहस्य विद्यमानतया तत्र सूक्ष्मावस्थारूपसस्काररूपेण पापसत्त्वात्संस्काररूपेणाप्यनवस्थान-क्ष्यस्य प्रकर्षस्य पापमुक्ती न सभवो भगवद्वेदनेन समोहनिवृत्तौ तत्संभव इत्यभिप्रत्याह—प्रकर्षेणेत्यादिना ॥ ३ ॥ सर्वपदार्थावबोध इति । खसमानसत्ताकस्त्रमावपुरस्कारेण सर्वविषयकवोध इसर्थ । बोद्धव्येष्विति । इष्टानिष्टतग्रा बोद्धव्येष्विसर्थ । अव्याकुळतयेति । उभयकोव्यवगाहिलेनानवस्थितविषयत्व ज्ञानस्य व्याकुळत्व तदभावोऽव्याकुळल-मसदेहलमिति यावत् । तेनेल्यं । विवेकेनेति । इष्ट्यानिष्टव्यावृत्तिरनिष्टस्य चेष्टव्यावृत्तिर्विवेकः तेनेल्यं । प्रथमतृती-याया स्तक्पलक्षण द्वितीयतृतीयायाश्च विषयललक्षण वैिष्ठाष्ट्रमध्यं । अन्वयश्च द्वयो प्रवृत्तिषदार्थे प्रवृत्तिश्च बोद्धन्येषु भेतसस्तदाकार्यरिणामात्मिका ज्ञानपदव्यपदेश्या । कर्तव्येष्विति । कृतिविषयेष्वित्यर्थं । कृतिर्यस्रोऽत्र द्विविषः परिप्राह्य । प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च । तत्राव्याकुळल निष्कम्पलम् । विवेकश्रोपादेयस्यैवोपादेयतया हेयस्यैव हेयतयाऽवगाहनम् । आकृष्ट-स्येति । आक्रोशो निन्दा । निर्विकारेति । आक्रोशताडनप्रयुक्तकोषादिरूपविकाररहितेसर्थं । नान्यसादिति । ग्रापि प्रातिस्वीकतत्तत्कारणसद्भावादन्यथा तेषामेकमात्रजन्यत्वेन पार्थक्याजुपपत्तरविद्याया अपि कारणलाचेदमजुपपत्त तथापि सर्वे भावा प्रत्येकं तत्तत्कारणेन चेतनेन तेनतेनाचेतवेन वा जायन्त एवाविद्या वाचेतनया कृत्समचेतनाता सत एकस्मात् मत्त एव कारक्र्येन सर्वे जायन्ते नान्यस्मादिख्ये तात्पर्याजानुपपत्तिरिति ॥ ४--७ ॥ उपादानं निसित्तं चेति । समस्तजगदाकारेण परिणममानाविद्याश्रयत्वेनाधिष्ठानतया विवर्तोपादानमिखर्योऽतएव सर्वस्थैव जगत सद्रपातु-ब्रिद्धत्या प्रतीतिरुपादानकारणानुविद्धतयैव कार्यस्य प्रस्त्यात् । निमित्तं स कार्यानुकूळेक्षणे च्छादिमत्तया रूपमेदेनैकस्याप्य-पादानिमित्तभावाविरोधातः । तन्तूनप्रति व्यताधारीरसा प्रयमविशेषावच्छेदकतया निमित्तसस्य व्यतापरिणामित्वस्यविसंहत-स॰ गी॰ ११५

हवेनोपादानलस्य च दृष्टलादिति भाष ॥ ८॥ मयि चित्तमिति । वृत्त्यात्मना परिणत चित्तमित्यर्थो मदेकाकारचि-सङ्क्तिरूपयोगवत्त इति यावत् । मद्भजननिमित्तेति । मम भजन सेवा श्रीत्युत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः मनमूर्त्यालोकनान र्चनवन्दनस्तुतिकीर्तिश्रवणादिलक्षणस्तस्य निमित्तानि चक्षुरादयो येषा त इस्पर्थ । मय्युपसंहृतसर्वेकरणा इति । छपसहार. समर्पणम् । नैतानि मदर्थानि नाहमेषामधिष्ठाता अपितु परमेश्वरमजनावर्थानि स एवाधिष्ठातेति बुद्धिरिति ॥ ९ ॥ १० ॥ न कर्मणोऽभ्यासस्य चेति । नान्यस्य कस्यचिदिवि वक्तव्यम् । तत इति । दीयत इसर्थ ॥ ११--१७ ॥ जनाईनेति । जनैरर्घते याच्यत इति जनाईनेखस्य व्युत्पत्ति । त्वद्वाक्यमित्यनुक्तेरिति । यदि तद्वत्त स्यात्तदैकरूपकमेव स्यादनुक्तौ तस्य तद्ध्याहारे तात्पर्यसत्त्वे रूपकम् । अनध्याहारे चोपमानवाचकपदेनोपमेयस्य निगर णादतिशयोक्ति । इद न वाक्यमित्यभ्याहारे कथ्यमाने वाक्यरूपे धर्मिण्यमृतस्वारोपार्थं वाक्यत्यस्यापह्ववादपह्वतिरित्यनु-क्तेरळकारत्रयत्रापणहेतुलादेतुत्वेनोपन्यासो युज्यते । संकर इति । न निश्चितानामय सकरोऽपितः तात्पर्यसदेहात्सदि-ध्यानामिति बोध्यम् ॥ १८--३१ ॥ प्रमाणतकेखादि वादरुक्षणसूत्रम् , यथोक्तोपपन्नेखादि जलपळक्षणसूत्रम् , सत्प्रतिपन्ने-खादि वितण्डालक्षणसूत्रच न्यायदर्शनप्रथमाध्यायद्वितीयपादस्थम् । तद्र्यश्च भाष्यवर्तिकतात्पर्यादितो विस्तरेणावगन्तव्य संक्षेपत इहाप्युक्त । छलजातिनियहस्थानानामपि लक्षणानि न्यायदर्शनप्रथमाध्यायद्वितीयपादे द्रष्टव्यानि ॥ ३२ ॥ द्वन्द्व सर्वे एव सर्वपदार्थप्रधानस्तदतिरिक्तो न कश्चित् । तत्राव्ययीभावोऽक्षपरि दण्डादण्डि तिष्ठद्वप्रमृति विहाय प्रायेण पूर्वपदार्थ-प्रधानस्तत्प्रस्व पूर्वकायार्धिपप्पळीत्यादिक विहाय प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानो बहुत्रीहि सर्व एवान्यपदार्थप्रधान इति सर्वप-दार्थप्राधान्यादन्येभ्य समासेभ्यो द्वन्द्वस्य श्रेष्ठामिखाह—उभयपदार्थेत्यादिना ॥ ३३ ॥ ग्रन्थार्थधारणाशक्तिरिति । इच्छामात्रेण समृत्युपधायक सस्कार फलबलेन चरमफलमरणकालादिनाइयतया कल्पनीयो धारणा चेतसो वृत्तिविशेषो वा। सल्प्यनुभवे कस्यचिदेव तादशसस्कारादवरयकरूपा तदनुकूला शक्ति सा पदार्थान्तरमस्माकमद्दछविशेषो नैयायिकानाम् । हर्षविषादयोरविकृतचित्ततेति । हर्षे सित तद्धेतावनुप्रहादिविषादे सित तद्धेतौ कोपादिविकारस्तद्राहित्य क्षमेति । वस्ततस्तदन्तत्पत्तिप्रयोजक सत्त्वातिशयशक्तिविशेषादिपदाभिधेयश्वित्तस्य दृत्तिविशेष इति ॥ ३४—३९ ॥ सर्विश्चेना-धीति । परमेश्वरातिरिक्तसर्षे हेनापी सर्थ । सन्मात्रविषयत्वादिति । सत्पद विद्यमानार्थंकम् । मात्रपद च कुत्लार्थं-कम् । तेन निखिलसदेकविषयलादिलार्थं । तथाच परमेश्वरातिरिक्तस्य या सर्वज्ञता सर्वविषयक ज्ञान तद्विद्यमानसर्वविषय-कमेव नत् भूतभविष्यवर्तमानपर्याप्तसर्वे बव्यापकविषयताक । तथाच मात्रपदस्येतर्व्यावर्तकपरत्वे सत्पदस्य पारमार्थिकस-त्परत्वे ब्रह्माकारनिर्विकल्पकज्ञान।न्यस्यासम्बद्धः । नृराङ्गादिव्यावृत्तस्य कालसबन्धितया सत्त्वेन वा प्रतीयमानस्य बोधकत्वे सर्वेथेव किंचिज्ज्ञात्सर्वज्ञस्य वैलक्षण्यानुपपत्ति । सर्वज्ञस्यापि निखिलविभूत्यज्ञल उक्तस्य हेतुलानुपपत्ति निखिलविभूतिज्ञसाधा-रण्यातः । मात्रपदस्य क्रत्सार्थकत्वेऽपि सत्पदस्य चराङ्गादिव्यादृत्तवत्तुपरत्न उक्तस्याखिलविभृतिज्ञलहेतुत्वेन तद्विपरीतहेतुः लाजपपत्ति । विद्यमानार्थंकत्वे च परमेश्वरातिरिक्तसर्वज्ञज्ञानेऽपि भूतादेरपि विषयत्वेन तदसम्रह इत्यादिद्षणानां नावकाश इति ॥ ४०-४२ ॥ इति श्रीधर्मदत्तर्श्मविरचिते गृहार्थंदीपिकालोके दशमोऽध्याय ॥ १०॥

# एकादशोऽध्यायः।

शोकिति । शोकिनवृत्तिक्यो य उपकारस्तसा इस्याः ॥ १ ॥ अविकारित्विमिति । कर्तृंतस्य खोपिधभूतमायापिरणामत्वेनास्त्राभाविकत्वादिति भाव । अवेषम्यमिति । अनादिप्रवाहविद्वित्रतत्त्त्युरुषाधिष्ठातृत्वेनेव तत्रयुक्तश्चभाशुभादिकारियतृत्वेन स्नातक्याभावादिति भाव । असङ्गौदासीन्यमिति । असङ्गसौदासीन्य रागादिरहितत्वे सति तत्तत्कत्वाभोकृत्वम् । प्रागुक्तहेतुरेवात्रापि हेतुत्वेनानुस्वये । विपरिणतमिति श्रुताविति । द्विवनान्तप्रकृतिभूतमेकवननान्त
वेनानुसहितमित्ययं ॥ २—५ ॥ नानाविधानीत्यस्य विवरणमिति । नानेत्रस्य बहुनिति प्रकारार्थंकस्य विवेस्यस्यादिस्यानित्यादीति ॥ ६—११ ॥ अत्राविद्यमानेति । यदि पदसमित्र्याहतेन स्यादिस्यनेन ताहसी भा नास्त्रीत्यस्य
निगरणादिवद्यमानाध्यवसाय उपमानस्य तत उपमानाभावाचोपमाभावपरात् यदि स्यात्ताहशी भाव सा सहशी
स्यादिस्यतेऽभृतोपमाऽविद्यमानस्वरूपोपमात्मिकाऽतिशयोक्तिर्गम्यमाना प्रथमं यदि स्याद्यदि वा न स्यादिस्यादि मन्य इस्यन्तेन
प्रागुक्तामुस्प्रेक्षा स्वज्ञयन्ती परमतात्पर्यविषयनिरुपमत्तमेन स्वनक्तीत्यां । उभावित्यादिकस्यनिरकवेरक्तालकाराणा वाच्यस्वज्ञ्यानामुदाहरणभूत पय दर्शितम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ आल्डम्बनिभावेनेति । उत्पादकोद्योधकयोर्विभावश्चद्ये वर्तते ।
आल्यम्बन्धाश्यो विषयश्च । निराश्रयस्य निर्विषयस्य च विस्मयादेश्चतोवृत्तिविश्रोषस्य स्वस्पेण वासनारूपेण वा स्यायिन
उत्पर्त्यसभवादित्युत्पादकरूपो विस्मयस्यार्जुनाश्चितस्य स्थायेनो विषयो भगवानालम्बनिभाव । उद्दीप्यत उद्वीप्यते कार्यकरणार्हावस्था नीयवेऽजुद्धद स्थाप्यते न तदुद्दीपनविभावोऽत्र भगवतस्तादशस्य मुहुर्दश्चेनम् । सक्कद्वर्शनेनोत्पादितोऽपि
वस्यो द्वानित्येव वासनारम्तां प्राप्त कार्यक्रमे मुदुर्दश्चेनन रोमान्नादिकार्यकर्याहरस्य हि नीयवे श्चनु पश्चाद्वतीखनु-

भाव कार्यम् । प्रकृते रोमाञ्चनमस्काराङ्गलिकरणान्यनुभावा । सचरत्यस्थिरीभवति स्थायिनि विद्यमान एव स संचारी स एव व्यभिचारिशब्देनोच्यते विच्छिद्य विच्छिद्य स्थायिनमभिचरतीति व्युत्पत्ते । स च प्रकृते घृत्यादिस्तस्यापि स्थायिवद्य-ज्यमानस्थेव रसप्रकर्षकलादाह—अनुभावाश्चिप्तेनेति । नहि धृत्यादिरहितस्य तादशरूपावलोकने रोमाध्रनमस्कारादि-समवोऽपितु मूर्च्छापलापनादिकमेवेखनुमावस्य तदाक्षेपकल युज्यते । परिपोषादित्यनेन सर्वेषा तृतीयान्तानामन्वय । पश्च-म्यन्तस्य तस्य परिपोष गत इसत्रान्वय । आलम्बनगतस्यापरिपुष्टले श्रोतुरालम्बनाद्भेदमहे च श्रोतृगतस्य स्थायिभावस्य परिपुष्टलासभवादुभयो परिपोषमेदानध्यवसाययोहेंतुत्वेनोपन्यास । विभावानुभावव्यभिचारिभि परिपोष गत एवानन्दा-त्मतयाखादयितुमहींऽतादशस्य खरूपमात्रोपलम्भानईलादिति परिपोष गत इत्युक्तम् । श्रोतृणामेवालैकिकेन व्यजनव्या-पारेण स्थायिन उपस्थितेस्तादशस्थैव च रसलाभ्युपगमादालम्बनस्य च तद्भहणस्य लौकिकलात्त्रथा गृहीतस्य रसतयानास्ता-दाच्छ्रोतृणामित्युक्तम् । परमानन्दास्वादरूपेणेति । अभिधयोपस्थितैर्विभावातुभावादिभिरभिव्यञ्जितस्य स्थायिन । साधा-रणीकरणव्यापारेण सहदयतादोषोल्लासितेन मेदाप्रहसहकृतेन जायमानया विभावानुभावसवारिसभिन्नस्थायिगोचरवृत्त्या ख्रकौकिक्या स्थाय्यविच्छन्नचैतन्यावरणभन्ने परमानन्दाशेऽप्यावरणभन्नोपगमाद्धिष्ठानोपादेययोरमेदादानन्दाभिन्नतया स्थायिगोचरा भन्नावरणा स्वप्रकाशचिदेवास्त्रादश्ववेणीतै चोच्यते । रसस्य स्थायी तु तत्तादारम्यमाध्यासिक विषयल्लक्षण गत आखादितश्वर्वित इत्युच्यते । निरुक्तकारणजनितवृत्तिप्रयोज्यभमावरणखप्रकाशाखादानन्यपरमानन्दतादात्म्योपरागेण च रस इत्युच्यत इत्याखादह्रपेण रसो भवतीति सुष्टुक्तम् ॥ १४--१६ ॥ सयकारपाठ इति । दुर्निरीक्ष्य इति पाठ इत्यर्थ ॥ १७—३७ ॥ प्रधान साख्याभिमतमचेतनम् । उपादानम् वेदनहप इलादि प्रागेव विस्तरेण कृतव्याख्यानम् ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ स्तादिस्यस लोइलकारे रूपम् । पुर अमे नमोऽस्लिखर्थ ॥ ४०—४३ ॥ प्रियाया इव अर्हसीखवस्थाया यतः यलोपे इनशब्दस्यापि लोपे सनर्णदीचें त्रियायाईसीति सिख्यतीत्याह—न्नियायाईसीत्यत्रेनेति ॥ ४४—५५ ॥

इति धर्मदत्तशर्मिवरिचते गूडार्थदीपिकालोके एकादशोऽध्याय ॥ ११ ॥

#### द्वादशोऽध्यायः।

निराकारमेव सर्वस्वरूपमिति । निराकारमुपाधिरहितलादपरिच्छिनं भवति सर्वेषामधिष्ठानमधिष्ठान हि कार्या-नन्यरूप खसत्तातिरिक्तसत्तारहितकार्यमिति सर्वखरूपमुपहित च परिच्छित्र न भवति सर्वोपादानमतो न सर्वखरूप-मिलार्थ । इत्यादौ निराकारसिति । साकारस्य वासुदेव सर्वमिति प्रतिपत्तेरयोगात्तस्यासर्वात्मकलादिति भाव । यथेति साकारसिति । आकारविशिष्टदर्शनसैवात्रोक्ते विरोधादिति । एकमधिकारिण प्रति विरुद्धयो साकार-निराकारनेदनयोरुपदेशविरोधादिलार्थ । बुभुत्सयेति । अस्मार्जुन उनाचेति मूलेन सबन्ध । एवमिलास्य विनरण मत्कर्में सादिप्रकारेणेसन्तम् । न क्षरतीस्यक्षरमिवनाशि अश्रुत इसक्षरं व्यापकमिस्यर्थे । विद्नित विन्दन्तीति । जानन्ति प्रामुवन्तीसर्थं । उभयेऽपीति । साकारचिन्तका निराकारचिन्तकाश्वेसर्थं । ते चोमयविधा निरुक्तन्युत्पत्त्या योगवित्पदार्थास्तेषा मध्ये के योगविसमा यौगिश्रेष्ठा इस्वर्थ । केषा योगिना सबन्धिज्ञान तज्ज्ञानसमानाकारक ज्ञान मयातुसरणीय सपादनीयमिखर्थ ॥ ९ ॥ सुवन् प्रथमा साकार्ध्यायिन श्रेष्ठा इति भगवातुवाचेति सबन्ध । खुविषायनेन श्रेष्ठलवचन खुतिमात्र न वखुत श्रेष्ठलपरं निर्गुणध्यानकत्रेपेक्षया तद्समवादिति स्चितम् । तेन च भगवद्वचनस्यानवधेयवचनस्वशङ्का निराकृता ॥ २ ॥ तन्त्रिक्तपकानिति । सगुणब्रह्मोपासकनिष्ठातिशयनिक्पकानित्यर्थ । जातिं गोलादिक द्वारीकृत्य प्रथमतोऽभिधया बोधियत्वेति मीमासकानामनतुगतव्यक्तिबोधने शक्यतावच्छेदकतया पुरस्कृत्येति नैयायिकाना मतेऽथींऽवसेय । शब्दप्रवृत्तेरिति । पदार्थेषु प्रतिपाद्येषु शब्दानामाक्षेपेण स्रक्षणया वा शक्त्येव वा प्रवृत्ते अस्मिन्नर्थे शब्द् प्रवर्तत इत्यत्र घालर्थंतया ज्ञानजनकल प्रतीयते । ज्ञानान्वयिविषयल सप्तम्यर्थं । तथाच बोधनमेव प्रशृत्तिर्गवादिशब्देन स एवाथों बोध्यते । यत्र द्वारभूतगोलादिजातिर्वर्तत इति गोलादि प्रशृत्ति-निमित्तमुच्यते । नच निमित्ताभावे प्रवृत्तिरुचिता निर्धर्मके च तदभावाच्छब्दप्रपृत्ययोगाच्छब्देन तद्वोधनासभवादिसर्थं । नच जातिविना यथा जातौ शब्दप्रवृत्तिस्तथैव ब्रह्मणि स्यादिति याच्यम् । हानोपादानाद्यगोचरे गोलादौ शब्दानामप्रदृत्तरत एवोक्तं जातेरस्तिलनास्तिले नहि कश्चिद्विवक्षतीति गोलादीनुपायतयैव गोचरयति । तथाच विशेषणलाम्यविषयलस्यै-वासिन्नर्थे प्रवर्तत इस्त्रत्र सप्तम्यर्थलाददोषात् । गुणं नीलो मधुर सुरिमर्मृदुरेको दीघों भूतो मूर्त सुन्दरो बुध इस्तादौ नल्यादिकम् । कियां चल. पवन पावन पाचक इत्यादौ चलनादिकाम् । सबन्ध तस्येदमित्याद्यर्थविद्विततिद्वितस्थले दैव मानुष चैत्रिय विद्वमान् धनी गार्ग्यमिखादौ देवसबन्धादिकम् । आकाशादीति । आदिपदात्परमाण्वादिपरिप्रह । तेन कार्यसैवेति नियमस्य न भन्न । जातिपदं गुणादित्रयातिरिक्तधर्ममात्रपरं । तेन डित्थादिशन्दानामधिकानामाराह्वा निरस्ता । तर्हि कथमिति । मनसोऽप्यगोचरले कथमुपनिषद्गम्यलस्य बुद्धिपरिणामद्र्शनविषयलस्य शास्त्रपमाणकस्य च

प्रतिपादनीमित्यर्थं । शब्दादिजन्यस्वाकारवृत्तिप्रतिफिलितचैतन्याध्यासिकतादात्म्यमेव वृत्तेरिप सुख्य विषयलं चित एव ज्ञानलेन तस्यैव तत्सुबन्धरूपलात् । ज्ञानसंबन्धस्यैव विषयतालात् ज्ञानावच्छेदकतया वृत्तेरपि ज्ञानात्मकतया ऋप्त-ज्ञानसबन्धस्योक्तस्य ता∙ प्रखपि विषयतासबन्धसकरुपनाद्धटादिष्विव शुद्धे ब्रह्मण्युक्तसबन्नस्य विषयलस्यासभवात्त-निषेधपरताया एव 'यतो वाचो निवर्तन्त' इलादेरुपगमादुपनिषद्गम्यलाभिधानस्य चाविद्याकरिपताया निर्विकरपक-सद्रपत्रद्वागोचरचरमक्तेस्तादशेनाकाराख्येन विषयलेन गम्यलपरलात् । तादशकृते सबन्धस्य विषयलस्य चाविद्य-कलेऽपि विषयस्य परमार्थसत्त्वादुक्तवृत्ते प्रमालाव्याघातेनाज्ञानतत्कार्यवाधनक्षमत्वानपायात् । नहि शुद्धे सद्भूपे ब्रह्मणि तद्वत्तरिप किरपतत्या तस्य तद्विष्ठानलेन वृत्त्या सहाध्यासिकतादात्म्य तद्विषयल । तथासित घटाचाकारवृत्तरिप शुद्ध-ब्रह्मण्येन कल्पितत्वेन ताप्रस्पि तस्य विषयसापत्तिरिस्यभिष्रसाह—उच्यत इति । अविद्याकिल्पतसंबन्धेनेति । किल्पतेनाकाराख्यसबन्धेन गुद्धस्य ब्रह्मणस्तद्गोन्यराज्ञानतत्कार्ययोर्नियन्युपपत्तराध्यासिकतादात्म्यलक्षणसुख्य-विषयत्वस्थामावेऽपि चैतन्यप्रतिबिम्बोद्वाहितया ज्ञानत्वसुपेताया वृत्तेराकाराख्यस्य संबन्धस्य तद्गोचराज्ञाननिवृत्तिप्रयोजकलेन घटादिनिष्ठमुख्यविषयलगतेन तत्सादृरयेन यो विषयलाभेद्बुद्धिलक्षण उपचारस्तेन विषयलात्मकलात्तेनैव विषयत्वे-नोपचारप्रयुक्तेन ब्रह्मण शुद्धस्य तलौपनिषदमित्यादौ विषयलाभिधानादित्यर्थ । शुद्धब्रह्मणाऽविद्याया सबन्धाभावे तत्राकाराख्यसबन्धस्य तस्या नकल्प्यकलमित्यावश्यक स चापि सबन्धो न परमार्थसन् द्वैतापत्तेरिति कल्पित एव । कल्पितोऽपि च तस्या अपि तत्र कल्पितलेन तेन सहाध्यासिकतादात्म्यरूप एवेत्याह—अतस्तत्र किएतेत्यादिना। यद्वा अविद्याया स्वकार्यचरमदृत्तिसहिताया व्यक्तिपतो य सबन्ध आध्यासिकतादातम्यलक्षणो ब्रह्मणस्तदुपहितलप्रयो-जकस्तेनोपचारेण विषयताभिधानादिखन्वय । तृतीयाया यथाकथचित्रयोजकत्वमर्थस्तथा च शुद्धस्योक्ततादात्म्या-सभवेऽप्यविद्यया निरुक्तवृत्त्यैव वोपहितस्य तादशवृत्तिप्रतिफिलतिचित्तादात्म्यलक्षणविषयत्वसभव उक्त हाद्वैतसिद्धौ शुद्ध ब्रह्मति विषयीक्रवीणा वृत्तिर्वत्यपहितमेव विषयीकरौतीति । तस्य च ग्रुद्धाकारत्वनिबन्धनशुद्धगोचराज्ञाननिवर्तकरुत्तिप्रति-फलितचित्तादात्म्यस्योपहितनिष्ठस्यापि स्वाश्रयोपहिततादात्म्येन शुद्धे विषयत्वोपचारप्रयोजकत्वमेव यद्गोचराज्ञानस्य निवर्तक यदाकारवृत्तिप्रतिपालितचैतन्य तद्रूपज्ञानस्य तदेव हि विषय उच्यत इति उपहितस्य विषयत्वेऽपि तिन्निष्ठोक्त-तादारम्यस्य तदज्ञानानिवर्तकत्वेन न तत्र विषयत्वव्यवहारप्रयोजकत्वमिति ग्रुद्धे विषयत्वोपचारप्रयोजकत्वमुपहितत्वप्रयो-जकाविद्यासबन्धस्याव्याहतमिति भाव । अत इति । यत उक्तसबन्धस्य ताहशविषयत्वोपचारप्रयोजकत्वेनौपनिषदत्वादि-श्रुतिविरोधनिवर्तकलमत इसर्थ । उपासत इस्रेतद्विष्टणोति—अवणेनेत्यादिक्वैन्तीत्यन्तेन । अतीतत्वादिति । नष्टलादिसर्थ ॥ ३—८ ॥ सर्वेतः समाहृत्येति । तद्विषयदोषदर्शनेन तज्ज्ञानेऽपीष्टसाधनलाभावस्येष्टज्ञानान्तरप्रति-पक्षतयाऽनिष्टसाधनलस्य च ज्ञानासस्काराच प्रतिबन्धकादन्यसर्वेविषयकज्ञान निरुध्येसर्थ । प्रतिमादावालम्बने पुनःपुनश्चेतसोऽवस्थापनमिति । अनेन धारणोक्ता । बाह्यविषये चेतसोऽवस्थापन न खरूपेणापि तु वृत्त्येतीष्टा-लम्बनगोचरा वृत्तिरेवान्तराले मनाग्विषयान्तरसचारे सस्कारादिवशाज्ञातेऽपि तिव्ररोधेन पौन पुन्येन सपादिता धारणा-**ऽन्तराले यथायथा विषयान्तरगोत्त्ररक्तीना प्रतिपक्षप्रागुक्तसस्कारदार्ब्यादल्पीभावतरतमादिभावस्तथातथा धारणाया भव-**त्यत्कषं । धारणैव चाभ्यासशब्देनोच्यते । धारणाप्रकर्णात्सर्वथैवेष्टगोचरवृत्तीना विषयान्तरवृत्त्यनन्तरितत्वे वृत्तितद्गोचर-ज्ञातुमेदाकळने य प्रवाह स ध्यानम् । तत्प्रकर्षादुक्तमेदाकळनरहितच्येयैकमात्रनिर्भासिनिरुक्तवृत्तिप्रवाह- साक्षात्कारा-नात्मको योगाङ्ग समाधि । तत्प्रकर्षाच स एव प्रवाह इष्टैकसाक्षात्काररूपरतदशेषविश्लेषाकलनात्माङ्गी समाधि स योग इत्युच्यते तमित्रेखाह—तत्पूर्वको योगः समाधिरिति । तत्पूर्वकत्वचानुपदोक्तरीला खोत्तरभ्यानोत्तरसमाधि-पूर्वकलमेन योगशास्त्रे तथैनोक्तलादिति ॥ ९—१९ ॥ स्तूयत इति । स्तुति पूर्वपूर्वसाधनेष्वसमर्थस्य तत्र नियत प्रवृत्यर्था नतु वस्तुपरा । वस्तुतो ध्यानाद्विधिपूर्वकश्रवणमननादिजन्मनस्तत्त्वसाक्षात्कारहेतोस्तद्वारा संसारमूळाविद्योच्छेद-काद्ह्रेन कृतस्य कमैफल्लागमात्रस्य चेतोविशुद्धिद्वारा ससारनिवृत्तेरतिव्यवहितहेतोरुत्कृष्टलस्याभावात् । यदा सर्व इत्यादि । श्रुतिषु श्रुतस्य विश्वमिध्यालप्रहेण दर्वीभूतस्याद्वितीयब्रह्मात्मलस्य प्रहेणाविद्यापगमेन हृदि सस्काररूपेणाप्य-वस्थिताना कामानां परित्यागस्य सहेतुकससारशान्तिरूपफलेन निरन्तरस्य यत्सामान्य कथंचित्कामत्यागत्व कमीफलस्यापि कामत्वेन तत्त्यागेऽपि गत तेन सामान्येन ससारशान्तिव्यवहितेऽपि तन्निरन्तरलमारोप्य खुतिरभिहिता भवस्युचिता । यथेदानीन्तनबाह्मणाना बाह्मणलसामान्येनागस्खपरञ्जरामादाबाश्चर्यमहिमसमानाधिकरणतया गृहीतेन तादशमहिमान-मारोप्य भवति हि खुतिर्देष्टेति भाव । त्यागाद्नन्तरं ससारस्य शान्तिरूपशम इत्यन्वय । श्रुतिषु लक्षणेषु च साधनत्न-मन्तर्गतमिखन्वय । श्रुतिष्वन्तर्गतत्व प्रतिपाद्यतया लक्षणेषु घटकतया बोध्यम् ॥ १२ ॥ उदितहोमविधाविति । अप्तिहोत्रप्रकरणेऽमिहोत्रहोम उदयोत्तरकालत्वेनोदयपूर्वकालत्वे च विकल्पेनोदिते जुहोत्यनुदिते जुहोतीति वाक्याभ्यां विहितस्तत्रोदितहोमपक्षपरिगृहीतृप्रमृत्तयेऽनुदितहोमस्य शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति । यालनुदिते जुहोतीस्यनेन निन्दा ऋता सा नातुदितहोसस बलनदिनष्टातुबन्धिलबोधनेन हैयलपरा तस्यापि विहितलादपि तु लक्षणयोदितहोसप्राहास्लपरा

तद्धित्यर्थं । इदमुदितहोमनिन्दाया अण्युपलक्षकम् । निह् निन्देति । विधिवाक्यसमिभिव्याहृता वाक्यान्तरेण विहिन्तस्य निन्देखर्थं । तस्या निन्दापरले प्रतीतैकवाक्यताभङ्गापत्तिविध्यन्तरविरोधापत्तश्च । एतेन निषेधसमिभव्याहृताया वाक्यान्तराविहितगोचराया निन्दाया निन्दापरलेऽपि नासङ्गति । वृत्तस्वाध्यायेति । वृत्तानि सम्यगनुष्ठिनानि तेषु वेषु ब्रह्मचर्याचाश्रमेषु तत्तदाश्रमोचितानि स्वाध्यायादीनि वेदाध्ययनादिनिस्यनैमित्तिकानि ते कृतो योऽह्कारो गर्वस्त-स्मादिस्यर्थः ॥ १३—१६ ॥ विद्यणोतीति । पौनरुत्त्यनिरासाय ॥ १७—२०॥

इति श्रीधर्मदत्तरार्मणा विरन्तिते गृढार्थदीपिकालोके द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

#### त्रयोदशोऽध्यायः।

वाक्यार्थनिष्ठ इति । तत्त्वमस्यह ब्रह्मासीत्यादिमहावाक्यार्थजीवब्रह्मामेदप्रतिपादक इत्यर्थ । कथममेद इति । पुत्र पिता खामी मृत्यो ब्राह्मण क्षत्रियो मूर्ख पण्डितो दरिद्रो धनी लमयमहमित्याद्यखिलजनानुभवसिद्धमेदाना जीवानां सर्वेषामेकेन परमात्मनाऽमेदे तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमेन सर्वेषा जीवाना परस्परममेदापत्त्या मेदानुभववाधापत्ति-रिखमेद कथमुपेयो न कथचिच्छ्रतिश्वामेदप्रतिपादिकोपचरितार्था भविष्यतीलार्थ । अविद्याकि रिपतेति । तात्पर्यप्राहक-लिङ्गेरशेषवेदान्ताना निखनिर्दुष्टखत प्रमाणानामद्वितीये चिदेकरसे ब्रह्मात्मनि तात्पर्ये निर्णात उपचरितार्थलस्य नक्तुमशक्य-तया सतर्कयुक्तिप्रचयसहक्वतश्रुतिसिद्धस्यामेदस्य बाधित्मशक्यतया मेदानुभवस्याशेषपुरुषीयस्यापि चन्द्रवितस्तिपरिमाण-प्रहबद्धाधितलस्यैव वाच्यलात्तत्वस्य दोषनियतलादनादिप्रवाहे तिसान् अमकलापेऽनाद्यविद्यातिरिक्तस्य दोषताया वक्तुम-शक्यतयाऽद्वितीयब्रह्माज्ञानस्यैव दोषलाभ्यपगमाद्विद्याजन्यभ्रमरूपकल्पनासिद्धानात्मान्त करणादिधर्मलात्ससारस्य जन्म-भरणमुखदु खप्रबन्धस्य भिन्नलस्य चेलार्थ । तथाच भिन्नतया कल्पितानामन्त करणादीना मेदस्यैव तदुपाधिकेषु जीवेषु सवाजुभवगोचरत्वात्संसारस्यापि तदुपाधिकस्यैव तेषु प्रतिमानाद्यावदज्ञान व्यावहारिकजीवमेदेसत्यपि तेषा पारमार्थिकमेद-विरहेण परस्परामेदस्येष्टतया तदापादकलस्यैकब्रह्मात्मामेदेऽसमवात्तदनुपपत्तिशङ्का न संभवतीति भाव । तदर्थमिति । एकस्य जीवस्याविद्याकित्पतान्त करणाद्यौपाधिकससारित्नमेदसिद्धार्थमित्यर्थ । उपाध्युपधेयभावस्य मेदनियतत्नादन्यथो-पाधीनां नानालसुपधेयस्य चैक्यमिति विरुद्ध स्यादित्युपाधिविवेकेन मेदेनोपधेयप्रह आवश्यक एवौपाधिकमेदप्रहे सच प्रतिपादनेन स्यादिति क्षेत्ररूपोपाधिक्षेत्रज्ञरूपोपधेयमेद प्रतिपादयति भगवानस्मिन्नध्याय इत्याह—देहेन्द्रियान्त-कर-णेभ्य इत्यादिना । यद्यपि जीवान्त करणयोभेदो न पारमाथिको ब्रह्मण एकस्यैव पारमाथिकलेनान्त करणादेरप्यपरमार्थ-त्तया तत्प्रतियोगिमेदस्य पारमार्थिकलासभवादिल्यपारमार्थिकप्रतिपादन भगवतो नोन्वित तथापि व्यावहारिकौपाधिकजीव-भेद्महौपयिकोपाध्युपघेयमेदस्य तादशस्यैवापेक्षितत्वेनापारमार्थिकत्वेऽपि तस्य न कापि क्षतिरिति बोध्यम् । कर्मलमित्समि प्रतीखनेनान्वेति । क्षेत्रज्ञराब्दे चेति । सप्तमीयमौपक्षेषिकी । तेन क्षेत्रज्ञज्ञबन्दोपिकष्टिमितिशब्दमाहरन् प्रयुज्ञान इसर्थः । तिमिति । तच्छन्दात्मेत्रगोचराह्न्लायभिमानकर्तृलक्ष्पेणोपहितस्य ज्ञानकर्मेलयोग्यस्योपस्थापकात्कर्मलबोधकदितीयाप्रयोगे समुचिते कृतेऽपि तत्समानाधिकरणक्षेत्रज्ञराज्दादुचिता द्वितीया विना द्वितीया प्रस्फुटकर्मलकोधिकामप्रयुज्येति राज्द धालर्थ-भाना सुक्लव्यापारैकदेश ज्ञानान्व ग्याकरार्थकं प्रयुक्तान क्षेत्रज्ञ पदार्थे प्रतिक्षेत्रमेकिसा विकारिकद्रूपे ज्ञानकर्मलस्य सुख्यस्य चित्तादातम्यरूपस्याभावमभिश्रेति । तद्वोधाभिप्रायवानभवतीत्यर्थं । एव च 'कमादमु नारद इत्यबोधी'त्यस्य व्याख्याने इतिशब्देन कमेलस्याभिधानाच द्वितीयेत्युक्तेरितिपदाभिधानेऽपि कमेलप्रतिपत्तेरेव तत्समानाधिकृततत्पदार्थस्य द्वितीयस कमेले बोधिते क्षेत्रज्ञपदार्थेऽपि तत्प्रतिपत्तेरसङ्गतिरिति निरस्तम् । आकाराख्यस्यौपचारिककमेलस्य बोधनेऽपि मुख्य-क्रमेलाभावबीधतात्पर्ये विरोधविरहात्तत्पदार्थनिष्कृष्टचैतन्याशेनैव क्षेत्रज्ञपदार्थसामानाधिकरण्ये तात्पर्यादिक्षिष्टस्यैव कर्मेल-अस्ययाच । एतादशतात्पर्योच्चयनबीज तु लघुभूतस्येति शब्दप्रयोगातप्रसिद्धकर्मसार्थकद्वितीयाप्रयोगस्याविधानम् । कर्त्तुः गतेति । अभिधानकर्तृगतेलार्थं । विशेषेति । विवेकिलादिविशेषेलार्थं । विवेकिन इति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जेडलेन चित्त्वेन च यो विवेको मेदसाद्विद इसर्थं । कर्मसमन्तरेणैवेसस्य तस्य मुख्यकर्मत्वाभावज्ञानेऽपीस्यत्र तात्पर्यम् । तथाचावि-याप्रत्यपस्थापितौपाधिकमेदवत उपाध्युपरागेणोपाधिवज्ञानाविकारभाजोऽपि बस्तुत एकस्य निर्विकारिचद्रपस्य मुख्यकमेत्वा-भावेनाकमेलं विदन्तोऽपि क्षेत्रगोचराहन्त्वाभिमानाश्रयोपाधिकछुषितखरूपगोचरवास्तविकनिर्विकारचिद्रपक्षेत्रज्ञखरूपामेदा-कारज्ञानानुकुल्ब्यापारकर्तार क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकविद इलार्थे भगवद्वाक्यस्य तात्पर्यमुक्तीयत इति शब्दप्रयोगादित इति समुदा-गार्थः । कथितुमिति । व्यक्षितुमित्यर्थं । विल्रक्षणवचनव्यक्तयेति । द्वितीयामप्रयुज्येति शब्दयोगलक्षणयेत्यर्थं । यद्वा विलक्षणा या वचनस्य व्यक्तिर्व्यञ्चनाख्यो व्यापारस्तेनेत्यर्थ । एकत्रेति । एकत्रासिधानलक्षणिकयाया तद्विद इति कर्तपदोपादानेनेखर्य । निर्दिशतित । प्रयुक्त इखर्य ॥ १ ॥ २ ॥ यदिखस्यार्थ कार्यमिति ॥ ३—५ ॥ क्रोध इती-क्यंतीति । क्रोघो यद्यपि जिघासापरोष्ठसहिष्णुता चेर्घ्या तथापि कार्यकारणशोरमेदोपचारादिदम् । निरुपाधी क्छेति ।

इच्छानधीनेच्छेखर्थ । निरुपाधिद्वेषेति द्वेषानधीनद्वेषेखर्थ ॥ ६ ॥ पञ्चिमिरिति । श्लोकैरिति शेष । आहेखनेनान्वय । श्ठाधनिमिति । गुणवत्त्वप्रयोज्योत्कृष्टलज्ञानानुकूलराब्दात्मकव्यापार इत्यर्थ । यथाद्यदयमिति । कार्यकारणयोरमेदा-वथा ज्ञानेच्छादिकम् । उपनीयाध्यापकस्तत्सेवनस्य ब्रह्मचर्याश्रम एव वृत्तखादिति शेष ॥ ७ ॥ आलोचनमिति । जन्मा-दिषु यद्यादश दु खाद्यनुबिन्ध तस्य तथैव ज्ञानमिखर्थ । ज्ञानमात्रस्य प्रकृतानुपयोगिलात् । दोषस्य हेयस्य साधनतया दर्शनम् दु खे च तथाल दु खे सित तदनुस्मृतिपूर्व कस्तत्साधने द्वेषस्ततो हिसा तत पापं ततो दु सिमिति दु खानुबन्धितया हेयद्वेषादिरूपदोषवत्त्वेन बोध्यम् । दु खे च साक्षाद् खासावनलादु रारूपदोषपरित्याग ॥ ८—११ ॥ अनादीत्येतावतै-वेति । आदिपदान्मतुप विवाय पश्चान्नज्समासे कृते आदिमन्न भवतीखनादिमदिति प्रागुक्तेन कर्मधारयान्मलर्थीयो बहु-वीहिश्चेदर्थप्रतिपत्तिकर इति व्युत्पत्तिविरोघो यद्यपि न भवति भवति चादेरभानोऽनादीति नजादिपदस्य प्रथम समास विधाय मतुपि कृते कर्मधारयपदस्य बहुवीहीतरपरलात् तत्तु न प्रागुक्त नापि विवक्षितं तथाप्यनादीसेतावतैव बहुवीहिणा तात्पर्यविषयार्थलाभसभवेऽनादिमदिति गुरूक्तिरनुचितेखत्र तात्पर्यम् । अतिशायने नित्ययोग इति । अनादिशन्दा-द्बहुत्रीहावनादिखयोगमात्र प्रतीयते तावनमात्रस्य विवक्षितले भवेचिष्प्रयोजन गुरूक्तिदौषावहा । नच तदस्ति कार्यस्यापि तत्सभवात् कार्यस्यास्ति हि रूपद्वयमव्याकृतनामरूपावस्थाशालि खाभिन्न कारण रूप व्याकृतनामरूपावस्थाशालि रूपमपरमिति खान्यूनसत्ताकेऽपि रूपे कारणात्मके तस्य सभवात्कार्यकारणयोरभेदस्याभ्युपगमादतोऽनादिलस्यातिशयेन निख वा योगो विवक्षित सच न बहुत्रीहिमात्राह्नभ्यत इति तादशार्थको मतुप्प्रखयोऽर्थवानिति सप्रयोजना गुरूक्तिरुचितैव । नचानादि-लेनाद्यभावरूपेण यस्य योगस्तस्य नित्यमेव नहोक वस्तु कदान्विदनादि कदान्वित्सादि भवतीति नित्यपदव्यावर्खाभावान्ति -प्रयोजनलमेव स्यादिति वाच्य । निस्रलविशिष्टयोगस्य खान्यूनसत्ताकनिखिलावस्थायोगरूपस्य विवक्षितलात् । कार्यस्य खान्यून नसत्ताककारणावस्थायामनादिलयोगेऽपि कार्यावस्थाया तदभावेन कार्यस्य प्रागुक्तरीत्यानादिलयोगेऽपि विवक्षितानादिल-स्वान्यूनसत्ताकावस्थानकार्योत्मकेति तादशनिखिलावस्थासेवानादि-निखयोगाभावात्तस्यैव व्यावर्खलस्य सभवाद्रहाण लयोगेन निरुक्तानादिलयोगो ह्यव्याहत । यद्दोक्तप्रिकयया कार्यस्याप्यनादिल स्यादिलादिशब्दादिशययोगादौ मतुप विधाय नन्समासाश्रयणेनानादिमदित्युक्तम् । तथासत्यादिलेन स्वसमानसत्ताकसर्वावस्थासु योगलक्षणो नित्ययोग कार्यलेन कार्य-स्यैव तद्भिन्नल ब्रह्मणोऽव्यावहतमन्यथा कार्यात्मना ब्रह्मणोऽप्यादिमलेन तद्भिन्नल न स्यात् स्यादा कार्यस्यापि साधिष्ठान-बद्धात्मना तथालम् । तथोक्तौ च तादशमेदस्य स्वान्यूनसत्ताकनिरविन्छन्नसहपसवन्धेन सत्त्वस्य विवक्षितलात् । यत्र यस्य प्रतियोगि व्यावहारिक निह तत्र तस्य व्यावहारिकत्वम् । ब्रह्मणि न प्रतियोगिव्यावहारिकमिति ताहशामावस्य व्यावहारिकस्य सत्त्व कार्ये च प्रतियोग्यस्ति व्यावहारिक न तत्राभावस्तादशस्तादशेन सबन्धेनेति भवत्यदोष । एतेनानादिपदात्कृतनञ्त-त्पुरुषरूपान्मतुप प्रागनुक्तलेन तस्येदानीं कल्पान्तरलेन तत्सूचकवाकाराद्यभिधानमुन्तितमेकस्य वाकारस्यादृत्तिकरण वातु-चितमिति निरस्तम् । अथवा जीवाविद्यायनाद्य एव व्यावर्सीस्तेषामनादिलेन योगे सखिप न निस्योगस्तत्खरूपवदना-दिखतयोगयोरिप किर्पतक्षेन ब्रह्मज्ञाननिवर्खलात् । ब्रह्मणि खनादित्वमभावरूप ब्रह्मखरूप सबन्धोऽपि ब्रह्मखरूपो निख एवेति प्रयोजनवती गुरूक्तिरुचितैवेति भाव । दिङ्नास्त्येवेति । ऋप्तेनाकाशेन तत्तदुपाध्यविच्छन्नेन प्राच्यादिव्यवहारोप-पत्त्या परापरत्वासमवायिकारणसयोगाश्रयत्वस्यापि तत्रैवोपगमसभवेन च दिशि मानाभावान्नास्ति दिगित्यर्थ । आका-शस्य श्रुतिसिद्धोत्पत्तित्वेन तत्पूर्वकालव्यवहारविषयत्वस्याकाशेऽसभवानिश्वरस्यैव तद्विषयस्योपगन्तव्यतया सर्वकालप्रत्ययेषु तस्यैव विषयत्वौचित्यादाह—काल्य नेश्वरादिति । अतिरेके वेति । ऋते विनिगमनाविरहात्कल्यमन्यितस्यतीति न्यायेन दिकालयोरतिरिक्तयोरेवाभ्युपेयत्वात् । तथाहि दिग्व्यवहारविषयत्वस्याकाशे परमेश्वरे मायाया वा विनिगमनाविरहेण कल्पने लाघनादितरिक्तदिशस्त्रद्यवहारनिषयतया सिद्धिरेन कालेऽपि परापरत्नासमनायिकारणसयोगकारणत्वैऽपि विनिगम-नाविरहेणानेककारणताया गौरवेण लाधवादेककारणत्वस्योपेयतया ताहशसयोगाश्रयतयापि दिगादिसिद्धिरिति ॥ १२--१८ ॥ कारणसापेक्षत्व इति । अन।देरेवैकस्य कारणत्वे तस्य पूर्वपूर्वकाले सत्तया कार्यत्वेनाभिमतस्यापि पूर्वपूर्वं सत्त्वापत्त्यानादि-त्वमकार्यत्व च स्थात् आगन्तुकस्य कारणकोटिप्रवेशे तस्याप्यन्यत्कारण तस्याप्यन्यदिस्यनवस्थाप्रसङ्गादिस्यर्थे । अत्रेदमवधे-यम् । उक्तानवस्थाया न दोषाधायकत्व बीजाङ्करप्रवाहवदनादित्वाज्ञीवाश्रिताविद्योपगन्तृणामान्वार्यवाचस्पतिमिश्राणा जीवा-विद्ययोरन्योभ्याश्रयस्य परिहारो बीजाङ्करत्रवाहवदनादित्रवाहत्वेनैव हि समतस्तन्मतेऽविद्याया अनादित्वमि प्रवाहाना-दित्वमेव । यद्युक्तानवस्था दोषाधायिका स्यात्तदानादेरेकस्या मायाया अनादे क्षेत्रज्ञस्य च कारणत्वेऽपि तयोरनादित्वेन कायेत्वेनाभिमतस्य पूर्वपूर्वमुत्पत्त्यापत्त्याऽनादित्वमकार्यत्व च स्यादित्यागन्तुकस्यादृष्ठादे कारणत्वोपगमे तदागन्तुकतासिद्धये तप्रलागन्तुकस्य तप्रलागन्तुकस्य कारणत्वमिखवर्जनीयानवस्थापि ताहशी स्यादिलावस्थोद्भावन यद्यपि न किचित्तथापि कार्यवैचित्र्यायानादिप्रवाहवद्विचित्रादछादे कारणस्य निमित्तात्मकस्यावश्योपेयतया तैस्तै प्रमाणैर्जगद्विश्रमोपादानतया सिद्धाया मायाया लाघवादेकत्वमेवोपेयम् । दोषस्य निमित्तकारणैरेव परिहृतत्वात् । एकस्याश्च तस्या अनादित्वमेव सादि-त्वेऽप्रामाणिकानवस्थाप्रसङ्गात् । यथाचाविद्याया खतएवानादित्वेऽपि हि श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रमतिर्वाहस्त्रथोक्तमविद्यासा-

धनप्रस्ताव इति । अविद्याया किरिपतलेऽपि यथाऽनादिलनिर्वाहस्तथोक्त दृष्टसृष्टिवादप्रस्तावे किरिपतलेऽप्यनादिलोपम्मा-दुत्पत्तरनभ्युपगमेनाविद्यायाः किमुपादानमिखस्यापि नावकाश । यथाच कल्पितल ब्रह्मातिरिक्तस्य तथा भूय प्राक् प्रप-वितम् । पुरुषस्यानादित्वमिति । एतदपि प्रागेव विस्तरेणोक्तमिति नेह् व्याख्यायते । गुणाना प्रकृत्यनन्यलात्स्वत -प्रकृतिकायंलासभवादाह—सुखदुःखमोहानिति ॥ १९ ॥ तत्स्थानीति । शरीरस्थानीत्यर्थ । त्रयोदशेति पञ्चज्ञाने-न्द्रियाणि पद्मकर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धहकाराणीति त्रयोदशेखर्थ ॥ २०॥ स यथाकाम इति । यादशफलेच्छावान् तत्फ-लसाधने कमीण कर्तव्यलाध्यनसायवान्भवति यत्कर्मगोचरकर्तव्यतानिश्चयवान् तत्कर्म कुक्ते यत्कर्म कुक्ते तदीयफलवान्स-पवत इखर्थ । यादशफलोपभोगानुकूल जन्मापि तत्कर्मण एव फलमिति भाव ॥ २१ ॥ द्रष्ट्रिष्विति । गौरोऽह काणोऽह-ममुमर्थं सकल्पयन् विकल्पयन् वाहमध्यवस्यश्वाह चेतनोऽह पस्यामीत्याचनुभवसिद्ध देह्यँदीना द्रष्टृत्व बोध्यम् । अत्य-व्यवहितो द्रष्टेति । देहाधिष्ठितेन्द्रियकरणकान्त करणवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यरूपस्य विश्विष्टस्य दर्शनस्य कर्तृत्व साधनत्वमात्रं खब्यज्ञकषृत्तिसाधनेन्द्रियाधिष्ठानलं व्यवहिततम बाह्य देहे तादृशानुत्तिकरणल्या व्यवहिततरमिन्द्रिये तादृशृत्तितादात्म्य व्यवहितमन्त करणे तादात्म्यमात्ररूपमखन्ताव्यवहित चेतन आत्मनीखव्यवहितो द्रष्टात्मेखर्थ ॥ २२ ॥ निवृत्ते ममा-श्चानतत्कार्य इति । वेत्तीखन्वय । इन्द्रवदिति । इन्द्रो यथा सपन्नतत्त्वज्ञानोऽधिकारविशेषापादकप्रारव्यकर्मभिस्तत्त-त्फलभोगानुकूलाविहितकर्मकर्तापि नाविहितकर्मफलभोगाय पुनरभिजायते तद्वदिखर्थ । इन्द्रदृष्टान्तोपन्यासस्तस्य तत्त्वज्ञान्-निषिद्धाचरणादे श्रुतिप्रसिद्धलात् । 'तद्धिगम' इति शारीरकसूत्रम् । तस्य परमात्मनोऽधिगमे साक्षात्कारे उत्तरस्य भवि-ब्यत्वेनाभिमतस्यादृष्टस्याश्वेष सत्यपि तत्साधनेऽनुत्पाद पूर्वस्योत्पन्नस्य प्रारब्धेतरस्य विनैवभोग विनाश श्रुतौ तथैव स्यप-देशादिखर्यः ॥ २३—२५ ॥ अनिर्वचनीयसदसत्वमिति । निर्वक्तमशक्य सत्त्वमसत्त्व च यस्य तदिखर्य । प्रागिद विस्तरेणोक्तम् । इतरेतराविवेकेति । इतरेतरमेदाप्रहेखर्थ ॥ २६ ॥ अन्यद्विनादीलादिकम् ॥ २७ ॥ २८ ॥ जुना-शुभकर्मकर्तार इसनेन तत्तिद्वित्रिपलमोक्तृत्वेन विषमाश्रेसनेन च कश्चिच्छुम करोति कश्चिद्शुममेकसिन्नेव काक्ने कश्चिन त्पूर्वकृतश्चभफल भुङ्के कश्चित्पूर्वकृताश्चभफल भुङ्के कश्चिजानाति घट कश्चित्पट कश्चित्सुषुप्तो न किमपि कश्चितसप्तातपस्यति कश्विरप्रबुद्ध इत्यादिप्रविभागाना सर्वानुभवसिद्धाना प्रतिशरीर जीवात्मना चेतनाना भेद विनानुपपत्तियुक्तिर्नानाले जीवाना प्रदर्शिता तया च वास्तविका मेदा औपनिषदान्यसर्वतीर्थंकरै प्रतिपन्ना औपनिषदैस्तु ते मेदा अविद्यादः-स्पितोपाधिप्रयुक्ता जीवमेदानुभवविषयास्तयैव स्वीकृता । औपाधिकानामपारमार्थिकानामपि मेदाना सार्वजनीना-नुभवगोचरता हि नैयायिकादिभिरपीय प्राची न प्रतीचीय प्रतीचीनोदीचीति भेदा दिश क्षणमुहूर्तयामाहोरजनीमासर्तुवर्ष मेदा कालस्य बैत्रमैत्रादिश्रोत्रमेदानुभवविषया मेदा धाकाशस्य खीकृता एव तत्प्रयुक्ता कार्यमेदाश्व समानेऽप्येकृत्वे विभुले च सर्वप्रमाणिकारोमणितात्पर्यवदागमसिद्धमात्मैकलमपह्नत्य दु बिक्षातिमिरविद्धतदृष्टिलमृते किमन्यत्कारणमात्मभेदस्य पारमार्थिकलोपगमे न्यायसिद्धान्तायनुसारिणा शरीरात्मलक्षणिकविज्ञानात्मलादिवादनिराकरणपरमतात्पर्यशालिनो जोक-कर्मकाण्डप्रसिद्धात्मभेदानुवादिन परमार्थभूतमनादिल प्रतिपादयतो न्यायादिसूत्रसदर्भस्याशयमविदुषा स्यादिति हि ते मन्यन्ते । सति नौपाधिके भेदे तद्गतानामेव श्रुभाश्चभक्रमेकर्तृत्वतत्फलसुखदु खतद्भोगकामादीना कल्पितमेदजीवगतुलेन प्रतीतिर्न ते धर्मा जीवाना वास्तविकानामपि मेदा अपि तेषामेकलमेव त खरूपानतिरिक्त पारमार्थिकमिल्यिमसन्धाय प्रकृ-खैवेखादिकं विवृणोति-कर्माण वाद्धानःकायारमाणीत्यादिना । अथ के ते उपाध्य कथ तै सबन्ध कीह-शान्यौपाधिकानि जीवखरूपाणि कथ चोपाधिगताना जीवे धर्माणामुपलम्भ इखन्न सन्ति मतमेदा वेदान्तिना त इह सक्षेपेण प्रदर्शन्ते । तथाहि 'माया तु प्रकृतिं विद्यानमायिन तु महेश्वर' मितिश्रुतौ श्रुतानिर्वचनीयविचित्रानेकशक्तिमत्तया मायापदप्रति-पाचा अतएव साख्याभिमतप्रकृतेर्विरुक्षणा जगत्प्रकृतिर्महेश्वरपदलक्ष्यग्रुद्धचेतनाश्रितैका प्रतिबिम्बभूतस्येश्वरस्य प्रतिबिम्बन-कृत्स्रोपाधिस्तत्तद्विश्लेपावरणरूपानन्तशक्तिमत्त्वेन कल्पितानन्तप्रदेशमेदवती प्रतिबिम्बनोपाधिता गता परिच्छिन्ना जीवो-पाधिरतेषु तेषु प्रदेशेष्वविद्याभिधानेषु प्रतिबिम्बास्ते ते जीवा उपाधेरनादिलात्परिच्छिन्नलाचानादय परिच्छिनाश्व सर्वज्ञ प्रसिद्धोपदेशादिखधिकरणभाष्ये द्यभ्वायधिकरणभाष्ये च जीवस्य शरीर एव प्रतिलम्भस्याविभुत्वस्य च प्रतिपादनादिखेक सतम । 'जीवेशावासासेन करोति माया चाविद्या च खयमेव भवती'तिश्रुतौ त्रिगुणाया मूळप्रकृतेह्नौ मेदावुक्तौ तत्र शुद्ध-सत्त्वप्रधाना माया परमेश्वरोपाधि प्रतिबिम्बने मिलनसत्त्वप्रधानाऽविद्या जीवप्रतिबिम्बनोपाधिरुपाधेर्विद्युद्धमिलनलाभ्यामी-श्वरजीवयो सर्वज्ञलाल्पज्ञल इति कस्यचिन्मतम् । विश्वेपशक्तिप्रधाना मायेश्वरोपाधिरत एव स सर्वजगत्कर्तावरणशक्त्य-प्राधान्यात्सर्वज्ञः । आवरणशक्तिप्रधानाऽविद्या जीवोपाधिरत एव जीवोऽज्ञ । विश्लेपशक्तयप्रधान्यात्कस्यचित्प्रातिभासिकादेरेव स्रोद्यपि कस्यचिन्मतम् । मतेष्वेतेषु प्रकृतेरेकस्या एव शक्तयपरिच्छिन्नलपरिच्छिन्नलाभ्या ग्रुद्धमिलनसत्त्वप्राधान्याभ्या विक्षेपावरणशक्तिप्राधान्याभ्या वा काल्पनिको मेदो न व्यावहारिकोऽपि तयैव श्रुखा खरमेव भवतीखमेदप्रतिपादनात् । नचोपाधिमेदविनैकस्य प्रतिबिम्बमेदसमव इसत 'कार्योपाधिर्यं जीव कारणोपिधरीश्वर'इतिश्रस्य तुसारादिवेधैका कारणमी-श्वरोपाधिरन्त करणानि कार्याणि जीवोपाधिरूपाण्यविद्यान्त करणयोरुपाच्यो प्रतिविम्बरूपावीश्वरजीवौ श्रुताविस्मन्तयोरुपा-

थिलस्य कण्टत एवोक्तं जांवेशावभासेनकरोती' त्यत्र जीवेशयो प्रतिबिम्बलमात्रप्रती तेर्मायाविद्ययोखपाधिलाप्रतितेरिवद्याः शब्देनान्त करणस्येवोक्तलात्तस्येवाञ्चलप्रयोजकलात्त्त्वार्यस्य तस्य तदमेदस्यापि सभवात् । नचान्त करणस्य कार्यतया सादिलाजीवोऽपि सादिरेव स्यात्तथा चाकृताभ्यागमप्रसङ्गो वासनायभावेन स्तनपानादिप्रवृत्त्यभावप्रसङ्गश्चेति वाच्यम् । संसारस्यानादिताया एव स्त्रीकारेणादृष्टाना जातविपाकाना भोगेन क्षये स्थिताना विपाककालाप्राप्तावुपस्थिते प्रलयेऽन्त -करणान्यदृष्टवासनासहितानि स्थूलरूपतामपहाय सूक्ष्मरूपेण सस्कारापराभिधानेन स्वकारणे प्रलीय निर्मृष्टचित्रकल्पान्यव-तिष्ठन्ते । पुन प्रलयावधी पूर्णे विपाकाभिमुखेष्वदृष्टेषु स्थूल्रह्भपता प्रतिपद्यन्ते । एव तत्पूर्वसर्गे चेति नोक्तदोषस्य ह्यस्ख्यकाशः । सूक्ष्मरूपतापत्तिरेव हि विनाशो न बाधकात्तत्त्वज्ञानात्प्राड्रिरन्वयो विनाशः स्थूलरूपतापत्तिरेव तस्य कार्यल तादशावस्थमेव च तत्परिणामतया व्यपदिश्यते । सूक्ष्मावस्थागतान्यप्यदष्टान्येव विपाककाछे प्राप्ते खफलोपभोगसाधनस्यान्त -करणादे स्थूळक्पतापत्तौ तत्कारणस्य परिणामिनो विवर्तमानस्य च निमित्तस्य चेश्वरस्य सहकारितामापद्यन्ते । अन्त करणो-पादान साक्षादज्ञान वा मिलितापबीकृतभृतसात्त्विकांशो वेलान्यदेतिदिति सक्षेपशारीरकमतम् । एषु च प्रतिनिम्बपक्षेषु यथा 'खयज्योतिरात्माविवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छत्। उपाधिना ऋियते मेदरूपो देवं क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मे'ति। 'अतएव चोपमा सूर्यकादिवदि'ति सूत्रमपि च प्रमाणम् । चित्रदीपे च 'प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवातु-विनदयत्ती'ति श्रुतौ देहादिसचातरूपेण परिणतेभ्यो भूतेभ्य उपाधिरूपेभ्य समुत्थान तत्साम्येन तदुत्पत्त्योत्पादोऽनुविनाशस्त-न्नाञ्चेन माश प्रज्ञानघनस्य प्रतिपादित । सच प्रतिबिम्बरूपस्यैव भवति तस्यैवोपाध्युत्पादविनाशाभ्यामुत्पादविनाशस्य लोके दर्शनात्स एव संसार्युपाधिसाम्यमापचो जीव । स एव पुन प्रज्ञानघन पुनरनन्तरश्रुतौ 'अविनाशी वा अरे अयमात्मा' इल्स्यामविनाबिलेन प्रतिपायते । नहि प्रतिविम्बलविशिष्टरूपस्य तस्य विनाबिनोऽविनाबिलसभव नाप्यपरिच्छिन शुद्ध प्रज्ञानघनोऽयमिति निर्देष्ट्रमर्ह । परिन्छिनेऽध्यक्षे च वस्तुनि तादशनिर्देशदर्शनात् । तस्मादुपाधिप्रतिनिम्बितस्य पूर्वनिर्दिष्टस्या-धिष्ठानभूत उपाधिपरिच्छित्र उपाधिधर्माकछिषततया सर्वविकियारहित प्रतिबिम्बाविवेकेन सुखी दु खीत्याग्रध्यक्षातु-भवगोचर प्रज्ञानचनस्य किथदात्मा प्रतिपादित इति विज्ञायते स न शुद्ध परिच्छिन्नोपाध्यपहितलादतएव नेश्वरो नापि जीव डपाध्यननुविनाशिलादिभि किंतु तुरीय कूटस्थपदवाच्यो निर्विकारलात् । समस्तजीवधर्मावभासनसमर्थलाजीवसाक्षीत्य-प्युच्यते । सच घटाकारा इव जीवखु तस्मिन्कल्पिते तद्दिधष्ठानेऽन्त करणाद्युपाची प्रतिबिम्बो घटस्थजले साभ्रनक्षत्राकान शप्रतिविम्बद्धस्य शुक्ताविव रजत तस्मिन्नेवाधिष्ठानेऽध्यस्तस्यासाधारणानन्दमयलपरिपूर्णलादिधर्मेण शुक्तिलादिनेवाप्रतिमान समान साधारणेन खयलेनेदलेनेवेद रजतिमति प्रतीतानिव खयमह जानामि करोमीत्यादौ प्रथते। शुद्धस्तु महाकाश-तुल्योऽनवन्छित्र ग्रुद्धाधिष्ठिताया तस्मिन्किल्पताया मायायामुपाधौ प्रतिबिम्ब ईश्वर महाकाशस्थितजलमयमेघे नक्षत्रादि-च्यते यजीवचैतन्य तद्ध्यात्ममित्युच्यते । तत्राधिदैवत त्रिविधम् । मायोपाधिकमीश्वर इत्येव प्रतिद्धमेक । मायाकार्यापश्चीकृत-भूतसारिवकराजसाशकार्यान्त करणेन्द्रियादिसप्तदशस्यातात्मकलिङ्गशरीराभिन्नेयस्क्ष्मशरीरसमध्यभिमानिहिरण्यगर्भाष्ट्य द्विती-यम् । पश्चीकृतभूतकार्यस्थूलशरीरसमध्यभिमानिविराद्रपदाभिषेय तृतीयम् । विराडेव वैश्वावर इखप्युच्यते । अध्यात्ममि त्रिविधम् जागरे व्यष्टिस्थूलशरीराभिमानिविश्वपदाभिषेयकम् । खप्रे विगलितस्थूलशरीराभिमाने खखरूपावस्थव्यष्टिलिङ्ग-शरीराभिमानितैजससज्ञ द्वितीयम् । सुषुप्तौ विगलितस्क्ष्मशरीराभिमानाया स्वकारणेऽविद्याया प्रलीय स्क्ष्मावस्थतया स्थिते ळिङ्गशरीरे तादृशतदभिमान्यज्ञानसौषुप्तस्वरूपासुखावभासिप्राज्ञपदाभिषेय तृतीयम् । इदमानन्दशब्देनाप्यभिषीयते । एष्वेव त्रिषु स्थूलस्क्ष्मस्क्ष्मतरोपाधिकेषु ताहशोपाधिमदीश्वरत्रयमेद्मुपाधिसाम्येन प्रतिपत्तिसौकर्याय प्रविलाप्य शुद्धादिसेद्-चतुष्टयरूपपादचतुष्टयवतो ब्रह्मणो विश्वादिपादत्रयनिरूपण तुरीयस्य शुद्धस्य सौलभ्येन प्रतिपत्त्यर्थं माण्ड्क्यादौ कृतम्। प्राज्ञ ईश्वरस्थान्तर्भावादानन्दमयशब्दितस्य तस्य सर्वेश्वरस्थादिना निर्देशोऽपि तत्रस्य उपपद्यत इति । कचित्र जीवस्य पारमा-र्थिकव्यावहारिकप्रातिभासिकमेदेन त्रैविष्यमुक्तम् । तथाह्युपाष्यविच्छन्नः पारमार्थिको जीवोऽवच्छेदकोपाभ्रिविगमेऽप्यव-च्छेग्यसहपस्य तस्य त्रिकालाबाध्यलादयमेवान्यत्र कूटस्थशब्देनाभिहितस्तसिन्नपाघौ चेतनप्रतिबिम्बो व्यावहारिको जीव प्रतिबिम्बस्य कल्पनामात्रलेन पारमार्थिकलासभवात् । यावद्यवहारमुपाघेर्वतेमानलेन वर्तमानतया व्यावहारिकलम् । खप्ने किल्पत खाप्नदेहादावहमिमानी प्रातीतिक निद्रारूपदोषापगमे प्रबोधे बाधादिति । नास्ति मायाविद्ययोभेद्र, प्रामाणिको न वा शक्तीना प्रदेशमेदकलमानुभविकमितीश्वरजीवयोरुभयो प्रतिबिम्बरूपलासभव इस्रेकस्यामनिर्वाच्यायां शुद्धब्रह्माश्रयविषयाया चित्रतिनिम्बो जीवो बिम्ब ईश्वर प्रतिबिम्बलविद्धम्बलक्पेण काल्पनिकधर्मेणोपधानाम् शुद्धलः मुपाधे प्रतिबिम्बपक्षपातिलानेश्वरस्याष्ट्रत्तलाज्ञलादिकमेकले च जीवस्य तेन जीवेनैकमेव शरीरं सजीव शरीरान्तराणि निर्जावान्यव खप्रदृष्टशारीरकल्प्यानि तथैव चेष्टावत्तया प्रतिभासमानानि तदविद्यया तथैव कल्पनात् । खप्ने यथा सर्वेषां खाप्रपुरुषाणा व्यवहारास्तथैव जगद्यवहारा यथा प्रबोधे खाप्रप्रपञ्चापगमस्तथा तस्य विद्याप्रबोधोदये तद्विद्याकिएत-ससारापगमस्तन्मोक्षश्च बन्धमोक्षत्र्यवस्था वास्ति चात्र श्चकादिमोक्ष खप्तप्रतीतमोक्षतुस्य एवेसेकं मतम् । हिरण्यगर्भ एवेको

मुख्यो जीवोऽविद्याप्रतिविम्बद्धपोऽन्ये चान्त करणेषु तत्प्रतिविम्बद्धपा जीवामासा एव, तैरैवान्यानि शरीराणि सजीवानि तेषा ज्ञानोद्दये हिरण्यगर्भभावापत्तिस्तन्मुक्तौ शुद्धब्रह्मरूपतापत्तिरित्यपरं मतम् । एकेनैवाविद्याप्रतिबिम्बेन जीवेन सर्वाणि शरीराणि सजीवानीत्येतन्मतमुक्तमताभ्यामुक्तमम् । नचात्रेह देहे सुखमनुभवामि तत्र दु समित्यनुस्थानप्रसङ्घ इति वाच्यम् । जन्मान्तरानुसंघानादर्शनेन शरीरमेदे तदभावस्य कल्पनाद्यापकलेऽपि तस्य सुखदु खाद्यमिव्यक्तिप्रयोजकानां तदुः पाध्यज्ञानपरिणामाना प्रतिशरीरमन्त करणाना भिन्नलेन तत्तच्छरीरेन्द्रियविषयसपर्ककारिकारणवशातसुखदु खेच्छाञ्चानकृत्या-चात्मना परिणते तत्तदन्त करण एव सर्वतो विस्रलरस्य सवितृप्रकाशस्य दर्पण इव तस्याभिव्यक्तौ तत्तन्छरीरावर्छेदेनैवार्ह सुखी जानामीत्यादेर्व्यवस्थितस्यातुभवस्योपपत्तिर्द्रष्टव्या । तत्तदन्त करणशरीराद्यभिमानप्रयुक्ता नैत्रमैत्रादिमेदव्यवस्था न मोक्षश्रेकदैव श्रवणादिसाधनसपत्त्या यस्यान्त करणस्य तत्त्वसाक्षात्कारात्मक परिणामस्तस्य बाधात्तदवच्छेदेन दु खादानु पलिब्धमात्राच्छुकादिषु मुक्तव्यवहार इति । बन्धमोक्षव्यवस्थाङ्गस्याय कैश्चित्रानैवाविद्यास्ति 'इन्द्रो मायाभि ' इतिश्रुतौ बहु-वचननिर्देशम् 'माया तु' इलादिश्रुतौ जालाभिप्रायकमेकवचनम् । तेषुतेष्वविद्योपाधिषु भिन्नेषु भिन्नानि प्रतिबिम्बानि जीव-पदाभिधेयानि बिम्ब लेकमेनेश्वरपदाभिधेयमित्युच्यते । ताश्व ब्रह्माश्रिता ब्रह्मविषयिण्यो जगदुपादानभूता सभूयैव जगदा-कारेण परिणमन्ते । तत्त्वज्ञानेनैकस्या नाशेऽपि पुनर्द्रागेवावस्थिताना परिणाम खण्डपटस्थळवदिति कस्यचिद्रुपगम । तत्त-जीवोपाध्यविद्याना प्रत्येकमेव जगत्परिणाम सवादश्चैकस्मिन्विषये युगपदेकरजूपादानकानेकपुरुषीयसर्पविश्रमस्यलविद्य-परस्थेति । अन्त करणोपाधिषु प्रतिबिम्बभूतास्तैरुपाधिभिरवच्छिन्ना वा जीवास्तदाश्रिता ब्रह्मविषयिण्यो जगदाकारेण विवर्तमानब्रह्मसहकारिमात्ररूपा तत्तजीवससारोभयकल्पनानिमित्तभूतास्तत्तजीवतत्त्वज्ञाननिवर्सा अनिर्वाच्या मिश्रेरभ्युपेयन्ते । मतमेतत्प्रागेव परिष्कृतमिति । यद्यपि नीरूपेऽज्ञान उपाधौ नीरूपस्यापि ब्रह्मणोऽविद्यानिरू-पणप्रस्तावेऽस्ति प्रतिबिम्बसभवो दर्शित एव प्रतिबिम्बस्थले बिम्बाद्भेदस्यान्यदेशस्य तस्याभिमुखलादेश्च कल्पनेन किंपततादृशधर्मविश्विष्टविम्वस्येव प्रतिविम्बपदार्थल धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनाया लघुलात् धर्मिकल्पने धर्मकल्प-नाया अप्यावश्यकलात् । शुक्तिरजतादिस्थले रजतरूपधर्मिकल्पना हि रजत साक्षात्करोमीतिप्रलयान्यथानुपपत्योरीकृता दर्पणे मुख साक्षात्करोमीति हि प्रतिबिम्बस्थलीया प्रतीतिबिम्बभूतमुखविषयकतयाप्युपपद्यते । खच्छद्रव्यप्रतिहतनयनर-इमेर्मुखेन सयोगाहोषाच मुखे दर्पणस्थलाभिमुखलादिभानमिति तन्मात्र तत्र कल्पितमिति दृष्टानुसारिणी हि कल्पना भव-तीति प्रतिबिम्बजीवस्थलेऽप्यविद्यास्थलविम्बभेदादीनामेव कल्पनमिति प्रविम्बभप्युपाध्यपगमे सर्वथा मोक्षद्शायां न वर्तत इत्यस्याभावात्किरित्वधर्ममात्रस्यैवापगमाद्धर्मिण परमार्थसतो जीवानन्यस्य विद्यमानलान्मोक्षानन्वयप्रसङ्गोऽपि न संसारिणो जीवस्य, तथापि नीरूपोपाधौ नीरूपस्यात्यर्थमव्यवहितस्य प्रतिबिरवे मनस्तोषमलभमाना बिम्बस्योपाध्यन्तर्गत-लादर्शनेन बिम्बभूतस्येश्वरस्याण्डाद्वहिरवस्थित्वापत्यान्तर्यामिबाह्मणाजस्याभाव चाकलयन्त अंतिबिम्बार्थमप्युपाधेरा-वश्यकलेन तिद्विशिष्टवेषेण विशेषणमेदौपाधिकजीवमेदाना व्यवहारनिर्वाहकाणा कल्पने लाघव च पश्यन्त तत्तद्दन्त कर-णावच्छिन्नचैतन्याना जीवभावभुररीकुर्वन्त्यविद्यावच्छिन्नस्थेश्वरख च मूलाविद्यालेका तच्छक्तयस्तुलाविद्या वा नाना नानैव मलाविद्या ब्रह्माश्रिता ब्रह्मविषयिण्यो जीवाश्रिता ब्रह्मविषयिण्यो वाऽसिन्निप पक्षे मतमेदेन द्रष्टव्या । नचावच्छेदपक्षे यस्या-न्त करणाविच्छन्नस्य कर्तृत्व तदन्यसैवान्त करणाविच्छन्नप्रदेशस्य भोक्तृत्वमिति कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसन्न इति वाच्यम् । यदेव ह्यन्त करण कर्तृलावच्छेदक तदेव भोक्तृलस्याप्यवच्छेचमप्येकमेव तस्य कर्तृलाश्रययत्तादारम्याभिमानात्कर्तृल तत्फ-लस्यायाश्रयतत्तादात्म्यादेव भोक्तुत्रमपीति न कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्ग । प्रदेशमेदस्याकिन्वित्करलाश्विरवयवस्य वास्त-विकप्रदेशाभावेनावच्छेदककृतप्रदेशमेदस्यैव वाच्यतया तस्यैक्ये प्रदेशमेदस्याप्यभावाचेति । प्रमाण चात्र 'घटसंवृतमाकाशं नीयमाने यथा घटे । घटो नीयेत नाकाश तथा जीवो नभोपमं इति श्रुतिरशो नानाव्यपदेशादिति सूत्र च । अस्मिन्पक्षे यथा 'खयज्योतिरात्मा' इति श्रुतिरपि प्रतिबिम्बपक्षस्याजस्येनोपपाद्यितुमशक्यले सति यथा विवस्तानापोऽनुगच्छति तत्र प्रतिबिन म्बितस्तद्तुकारी भवति तचलने चलतीव तद्बुद्धौ वर्धत इवेखादि । तथैवोपाधिना देवोयमात्माभेदरूपोऽनेकरूप कियते उपाधी सुखिनि सुखीव दु खिनि दु खीवोपाधिना कियत इखर्यकतया नेतव्या । स्पष्ट चैतदम्बुवदमहणाक तथालमित्यिध-करणभाष्य इति । यत्त्वविद्योपाधिकजीवपक्षे व्यापकस्य तस्य कायव्यूहाधिष्ठान सभवति योगवलस्रष्टानेकशरीरस्थलादन्त क र्णोपाधिकजीवपक्षेऽव्यापकस्य तस्य शरीरान्तरेऽवस्थानासभवात्तदसबदस्य तन्त्रधायजनकलात्तन्त्वरीरविषयसबन्धजनित-मुखदु खादिसवेद्नस्याप्यसभवात्र कायव्यूहाधिष्ठान योगिन सभवतीति । तन्न । एकाविधैकजीववादपक्षे योगिन काय-ब्युहाधिष्ठान नायोगिन इति हि विभागस्तत्त्व्छरीराधिष्ठितान्त करणक्षपाभिव्यक्तिनियामकमेदभिन्नप्रदेशेऽन्त करणस्य योगयुक्त योगिलमन्यथा लयोगिलमिति विभागाभ्युपगमेन निर्वाद्यस्थासति योगिन शरीरान्तरासनन्धसुल्यो स्रयोगिन संबन्धसंभवेऽपि योगिन किमायात तद्धिष्ठायकलेऽविद्यामेदेन जीवमेदपक्षेऽपि व्यापकस्यैव तत्त्वजीवस्य । योगिलायो-निलयोः स्त संभवेऽपि योगिसप्टकारीरेषु तत्संबन्धसभवेऽपि च जीवान्तरकारीरे जीवान्तरस्य व्यापकसः शीतोष्णाचतु-पलम्मसिद्धये सत्यपीन्द्रियविषयसंबन्धे कदाचित्तद्ज्ञानादिसिद्धये च ज्ञानसुखादिनियामकस्य प्रतिश्वरीरमन्त-करणमेदस्य तृत्त-भ० गी० ११६

जीवानां वक्तव्यतया बहुतरश्रुतिस्यत्यादिप्रमाणसिद्धलेनापह्वोतुमशक्यतया च शरीरान्तरे योगस्रष्टे तदभावेन कायन्यहा-विद्यानसप्पादियत्मशक्य । तस्माद्यानि शरीराणि योगमाहात्म्यायोगिना सृष्टानि तेषा सेन्द्रियाणा चेष्टास्वेकशरीरस्थितप्रयक्ष-वदन्त करणह्रपसाधनयुक्तोऽपि योगी तत्तदन्त करणसबद्धरिमसबन्धात्खसबद्धसूत्रसबद्धपाञ्चलिकाशरीरिकयासु नट इव भवति हेत्रिखस्य खस्ट्रशारीरेन्द्रियविषयसंपर्कस्य रहम्यादिपरम्परयापि शारीरान्तरिश्वतान्त करणस्य सुखहु खाद्यात्मना परिणामे हेतुलस्य च फलान्रोधात्त्वयापि वक्तव्यतया मन्मते जीवस्य तत्तच्छरीरे विरहेऽपि क्षत्यभावात् तत्तच्छरीरस-बन्धे जीवस्य चेदायह स्वसृष्टशारीरेषु योगमाहात्म्यात्प्रधानशारीरसबन्धापरिस्थागेन विकाशशास्यन्त करण प्रवेशयति भजित च तदबन्छिन्नस्तेषु प्रमातृभाव योगीस्थभ्युपगम्यताम् । चाक्षुषरिमद्वारा निर्गतेऽन्त करणे गिर्यादिविपुलतरप्रदेशं व्यामवृति तत्र तावहेशव्यापी प्रमाताभ्यपेयत एव हि । प्रतिशरीरमन्त करणमेदनिर्देशस्तु प्रतिशरीरं वृत्तेमेदात्तिवनधन । बृत्तिरहितस्यासत्करुपत्या वृत्त्युन्नेयसत्त्वस्य तस्य वृत्तिभेदे भेदव्यपदेशस्योचितलादिति । अस्मिन्पक्षे यदि ब्रह्माश्रितं ब्रह्मावि-षयकमेकमेवाज्ञान तदेव च जगदुपादानं वृत्ति सबन्धाभिव्यक्त्यार्था चिदुपरागार्थी वेति पक्षे कस्यचित्तत्त्वज्ञानोदयेऽप्यज्ञान-नाशामाबादन्त करणतादात्म्याध्यासनिवृत्तिप्रयुक्तनिवृत्तदु खादिप्रपश्चप्रतिभानो यावत्सर्वविद्योदयनिमित्तकाज्ञाननाशममुक्त एवा वतिष्ठत इत्येके । अविद्यासंन्धनिवृत्तिरेव मोक्षरतत्त्वज्ञानोदये घटानयनाद्धटाभावसबन्धवद्विद्यासबन्धो निवर्तत इत्येकसिन न्बद्धेऽप्यन्यो मुक्त इखन्ये ॥ जीवन्मुकावविद्यालेशानुवृत्ते प्रतिपादनादशवती सेति विज्ञायते । तथाच तत्त्वज्ञाने जाते तत्र वर्तमानस्याशस्य निवृत्तेरशेनान्यत्र वृत्ताविप सान्त करणस्याज्ञानस्य तत्राभावात्य मुक्तोऽन्यो बद्ध इत्यपरे । वृत्तेरावरणाभि-भवार्थालपक्षेऽज्ञानस्य तत्त्रजीवप्रस्थावरणशक्तेभिन्नलात् जाते तत्त्वज्ञाने त प्रस्थावरणशक्तेविनाशात्परमानन्दस्य निरावरण-स्यामिव्यक्ति सैव मोक्ष इति केचित् ॥ एकस्याज्ञानस्य जीवाश्रितलपक्षे जातिवत्त्रस्थेकपर्यवसित तदिति नष्टा व्यक्ति जाति-र्थया जहाति तथैवोत्पन्नतत्त्वज्ञानमविद्यालागश्च सबन्धनिवृत्तिर्वोपगत आलोके तमोवदपसरण वेति परे । जीवाश्रिता प्रतिजीव भिन्नेवाविद्येति मते तत्त्वज्ञानेन तन्नाहो मोक्ष एकस्यापरस्य बन्ध इति बन्धमोक्षव्यवस्थासौलभ्यात्तदेव बह मन्यन्ते बहुबस्तत्र सैव सभूय जगदुपादानमिति पक्ष एकस्य तत्त्वज्ञानेनैकाज्ञाननिवृत्तावपि खण्डपटन्यायेन द्रागेव पुनर्जगदु-त्पत्ति क्षणैकमात्र जगदभावेऽपि तदुपलम्भासभवेन कस्यचिद्प्यनुभवस्य न बाध । ब्रह्माण्डस्यामितखेनातिविपुलखेन च कस्यचिद्विद्याया प्रतिक्षण विनाशे संसारावस्थितिर्दुर्लमेति तु न शङ्काम् । प्रतिकल्पमप्येकस्य तत्त्वज्ञानोत्पादे प्रमाणाभावा-म्कृतिस्मृतिपुराणादिषु जनकयाज्ञवल्क्यशुकनारदवामदेवसनकादीना कतिपयानामेव श्रवणात प्रत्येक जगद्रपादानामिति पक्षे ख्रपेक्षाबुद्धितो द्विलवत्तत्तजीवाज्ञानत तत्तजीवाकलनीय भिन्नभेव जगदुत्पवते । सवादश्रोपपादित प्राकृ । दृष्टिसृष्टिपक्षा-दस्याय विशेषो यदत्र यावतत्त्वज्ञानमेकजीवस्यैकैव सृष्टिस्तत्र प्रतिदृष्टिसृष्टिमेद इति । जगदुपादान ब्रह्माश्रितमूलावियैव जीवाश्रितास्तु ता प्रातिभासिकोपादानानि । मूलाज्ञाननिवृत्तिस्तु चरमतत्त्वज्ञानादेव यदनन्तरं महाप्रकय इत्यपि तत्र मतम् । वाचस्पतिमिश्रमत तु प्रागेव दर्शितम् । अथ प्रसङ्गाद्रह्मजीवयो परस्परं जीवाना मेदसाधकयुक्तयो निराक्रियन्ते । तथाहि ब्रह्म जीवाद्भिन्न सर्वेज्ञलात् व्यतिरेके जीववत् १, आत्मल नानाव्यक्तिनिष्ठ जातिलात् पृथिवीलवत् २, दुखं गुणलावान्तरंजाला सजातीयाश्रयभिन्नाश्रित गुणलात् रूपवत् ३, आत्मा आत्मप्रतियोगिकमेदवान् द्रव्यलात् घटवत् ४, ईश्वरो जीवप्रतियोगिकमेदवान् सर्वेशक्तिमत्त्वात् सर्वञ्चलात् सर्वकार्यकर्तृलात् स्वतन्त्रलात् व्यतिरेके जीववत् ५. जीव इश्वराक्रिश्व अल्पशक्तिलादसर्वज्ञलाद्यातिरेकेणेश्वरवत् ६, ब्रह्म जीवाद्भिश्व दु खाननुभवितृलात् अश्रान्तलात् अससारिलात् घटवत् ७, चैत्रो मैत्रप्रतियोगिकमेदवान् मैत्रानुसहितदुःखाननुसघातृखात् मैत्रस्प्रतसर्वासर्वृखात् मैत्रानुभूतसर्वा-ननुभवितृसात् घटवत् ८, विमतो बन्धध्वस सप्रतियोगितावच्छेदकाविकाश्रयप्रतियोगिकमेदविष्ठ बन्धध्वसलात् खन्मतवत् ९, इखाद्यनुमानानि न भवन्खभिमतसाधकानि । यत सामान्यतो मेदस्य साध्यलेऽविद्याकरिपतमेद-मादाय विद्धसाधनम् । तात्त्विकभेदस्य साध्यत्वे प्रविद्धसाध्यता ब्रह्मातिरिक्तस्य तात्त्विकलाविद्धे । नच धर्मिसमसत्ताकत्वेन मेदस्य साधने घटादिसमसत्ताकस्य जीवमेदस्य घटादौ प्रसिद्धस्य ब्रह्मणि सिद्धौ ब्रह्मसमसत्ताकस्य तस्य सिद्धिरिति वाच्यम्। घटादेरपि धर्मित्वेन तत्समसत्ताकमेदेन सिद्धसाधनताद्वस्थ्यात् । ब्रह्मणो विद्याच्यकोटावुपाटानेऽप्रसिद्धसाध्यलस्य तादवस्थ्यात् । एव खसमानसत्ताकलस्थापि न विशेषणलम् । खलस्याननुगतलात् । घटादे साध्यकोटौ प्रवेशे सिद्धसा-धनात् । ब्रह्मण प्रवेशेऽप्रसिद्धसाध्यकलतादवस्थ्यात् । नन्य धर्मिपद्खपदादे समभिव्याहृतपदार्थंबोधकलात् खपदार्थंघिट-तस्य सामान्यत एव साध्यलात् । दृष्टान्ते तस्य प्रसिद्धस्य पक्षे सिद्धौ पञ्चरूपसपदार्थमादायैव तस्य पर्यवसानेनाभीष्ट्रसिद्धि-रिति वाच्यम् । शब्दमर्यादाया अनुमानस्थलेऽकिंचित्करत्वात् परार्थानुमानस्थले शब्दप्रयोगेऽपि तस्य शाब्दबुदानुपयोगि-लात् । अनुमितौ तु तन्मूलकमानसपरामशंसीव हेतुलात् । तत्र घटत्वेन स्वपदार्थत्वेन वा घटादिघटितस्य साध्यत्वे सिद्ध-साधनस्य ब्रह्मघटितस्य तथात्वे चाप्रसिद्धसाध्यलस्य तादनस्थ्यात् । अथ स्वतादात्म्यस्वसमानसत्ताकसमेदवत्त्वोभयसंबन्धन बस्तुविधिष्ठलमेव साध्यम् । सबन्वे च खपदार्थाप्रवेशेन हि नाननुगतलमितिचेश्व । घटादितादारम्यस्य सद्भे ब्रह्मणि स्त्रीकारेण घटादित्रस्त्रादाय तिद्धसाधनस्य तादवरथ्यात् तादात्म्यस्यानुगतस्यामावात् । घटतादात्म्यस्य संसर्गघटकत्वे

घटसमानसत्ताकमेदस्यैव तथात्वेन सिद्धसाधनात् । ब्रह्मतादात्म्यस्य तथात्वे ब्रह्मसमानसत्ताकमेदस्य तथात्वेनाप्रसिद्धसस-र्गता । नहि ससर्गघटकतया शशराङ्गमपि सिज्यति । नच खप्रतियोगिवृत्तिखस्यातुयोगिवृत्तिखोभयसबन्वेन भेदविश्विष्टान्य-धर्मलमेवानुगत तादात्म्यमिति वाच्यम् । खस्यापि रूपान्तरेण खभिन्नलानीलो घट सन् घट इत्यादिसामानाधिकरण्य-प्रत्ययात्तत्र मेदसमानाधिकरणामेदस्य विषयताया उपपादनात् धर्ममात्रस्य मेदविशिष्टत्वेन तादृशधर्माप्रसिद्धे साधारणेऽपि धर्मे काल्पनिकमेदविशिष्टान्यलसत्त्वेन सिद्धसाधनतादवस्थ्यात् तत्रापि पारमार्थिकलोपादाने पुनरप्यप्रसिद्धतादवस्थ्यादिति । एतेन खज्ञानाबाध्यलस्य खाज्ञानाकार्यलस्य यावत्खखरूपमनुवर्तमानलस्य च विशेषणलमप्यपास्तम् । खलाननुगमेन दोषस्य तानदनस्थात् । ब्रह्मपक्षकानुमानेषु ग्रुद्धस्य पक्षत्वे सर्वसाधनाना तत्रासत्त्वेन खरूपासिद्धिरुपहितस्य पक्षत्वे सिद्धसाधनम् । अथ जीवब्रह्मणोरमेद स्याजीवबह्रह्मणोऽपि दु खाद्यनुसंघातल दु खलादिक च स्यात् जीवाना परस्परममेद स्यात् एकस्य दु खादिमत्त्वे दु खाद्यनुसंधातृत्वे च सर्वे दु खादिमत्तदनुसंधात च स्यात् । एकस्मिन्मुक्ते सर्वे मुक्त स्यात् । बद्धे चैकस्मिन सर्वं बद्ध स्यादिसादिक मेदप्राहकानुमानेऽनुकूलतर्कजातमध्यविद्याकिष्पतैरन्त करणाद्यपाधिमि कृतकल्पनैराविद्यकमेदै सर्वोक्तापत्ते सत्येव जीवब्रह्मणोर्जीवाना च पारमार्थिके ह्यसेदे परीहारादासासतामुपगत नानुमान प्रबलीकरोति । अथ नचोपाधिरसबद उपहितमेदप्रयोजक इत्युपाधिस्तत्र सबद्धो वाच्य । स च शु<sup>र्द्ध</sup> वर्तत उपहिते वा शुद्धे चेत्तस्य मेदक खानुपपत्तिरुपहिते चेत्तेनैवोपाधिनोपहितेऽन्येन वा तेन चेदात्माश्रयोऽन्येन चेदन्योन्याश्रयादिरिति चेन्न । उपहितपक्षे ह्यदोषात् । तेनोपहितेऽपि रत्तावात्माश्रयविरहात् विशेषणवदुपाधेस्तत्खरूपाघटकलात् । नतु शुद्ध उपाधिरशतो वर्तते कारक्रयेंन वा । नावो निरवयवस्याशाभावात् । न द्वितीय एकैकेनैवोपाधिना क्रस्त्रस्यावष्टव्यतया तेनतेनोपाधिना मेदासभव इति चेन्न । वस्तुताँ इन्नामावेऽप्यविद्याकिल्पतेन तेन तेनोपाधिना कृतकल्पनेन भेदेन कल्पिताशोपपत्तेराविद्यकमेदतिन्नवन्यन-व्यवहारवेलक्षण्याद्यपगन्त्रणामस्माकमनुपपत्तेर्भूषणलादाविद्यकलव्यवस्थापकलादिति ॥ २९ ॥ ३० ॥ नसन्त्येवेति । ययप्यनादिरविद्या जनमरहितापि तत्तद्विकारवती तत्त्वज्ञानात्स्वरूपेणापि विनश्यतीस्नादित्वादिस्यस्याव्ययहेतुत्वकथनमसङ्गत तथाप्युत्पत्तिरहितस्य स्वरूपेण भावभूतविकारावस्थापन्नरूपेण न विनाश इत्यत्र तात्पर्यमविद्यापि हि भावभूतचरमतत्त्वसाक्षा-त्कारात्मकविकारावस्थापन्नैव विनश्यतीति न हेखसङ्गति । विकारवत्तस्या अपि किल्पतत्वेन सर्वकिल्पतिवरोधिज्ञानोदये खरूपतोऽपि तस्या अलन्त हि विनाश इति । स्वगतभेद इति । गुणिकयावस्थाचेकविशिष्टस्य गुणिकयाचन्तरै लस्माचो मेद इलार्थ ॥ ३१---३३ ॥ इति श्रीधर्मदत्तवार्मणा विरन्ति गीतागृहार्थदीपिकातत्त्वालोके त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः।

परमात्मज्ञानसाधनमिति । श्रवणादिकमिल्यं । बहिरङ्गानां यज्ञादीनामिति । अत्र निर्धारणपष्टी । प्रकृत्यर्थता-वच्छेदकस्य बहिरङ्गलरूपविशेषणविशिष्टस्य यज्ञादिलस्योत्तमत्वेन निर्धारणीयान्तरङ्गज्ञानसाधनासाधारणलान्निर्धारणयोतकस्य मध्य इत्यस्यासङ्गतिर्यदापि तथापि ज्ञानसाधनानामित्यनेनैव मध्य इत्यस्य सबन्ध । ज्ञानसाधनल चोहेर्यसाधारण भवत्येव । उत्तमल हि सावधिक तदवधि च तदेवै यत उत्तमल व्यावर्तते तानि यज्ञादीनि षष्ठी चावधिलरूपसबन्धार्था सबन्धरवेन तत्प्रतिपादनाच पश्चमी । पश्चमीप्रयोगस्तु युक्त । यद्वापेक्षयेति शेषस्तथासति यज्ञादीनामपेक्षयोत्तमामित्यन्वयेनातुप-पति । एतेन नलमानिलादीनामित्यपि व्याख्यातम् । ज्ञानमात्रस्य फलाजनकलाज्ज्ञानस्यानुष्ठानपर्यन्तस्य विवक्षिततया ज्ञात्वेलस्यानुष्ठायेति विवरणम् ॥ १—४ ॥ कम्पादिमत्तयेति । उपदर्शयन्तीलनुषज्यते । पुरुष प्रतीलस्य पुरुषिन-रूपितत्वमर्थ । अन्वयश्वास्य परतन्त्रैकपदार्थैकदेशे पारतस्ये पुरुषप्रतीति प्रामादिक पाठो वा । तहीं ति । प्रकृतेर्पुणत्र-धारमकल इलार्थ । कथ प्रकृतिसंभवा इति । गुणा इति शेष । अमेदे कार्यकारणभावासभवादिति भाव । परस्प-देति । अङ्गाङ्गिभावलक्षणविषमावस्थारूपो य पूर्वावस्थान्यथाभावरूप परिणामस्तिविशिष्टा गुणा पूर्वावस्थया साम्यलक्ष-णया विशिष्टाना गुणानां कार्यभूता इत्यर्थ । ये निबधन्तीत्यन्वय । ते प्रकृतिसभवा गुणा इति बोध्या ॥ ५॥ नहि सद्यक्षकाविति । सुखादेर्जातैकसतोऽन्त करणपरिणामस्य निरावरणलात्साक्षात्प्रमात्रा सबद्धलात्तत्रापि ज्ञानवद्गत्यपेक्षा-भावात सतश्चेतन्यस्थाभिव्यञ्जकल्युक्तम् । विषयधमी विषयिणो भवतीति । विषयस्थान्त करणस्य धर्म सुलादि विषयिणो ज्ञानरूपस्यात्मनो भवतीत्यर्थ ॥ ६ ॥ रागस्येच्छारूपतया प्रसिद्धस्येह प्रहणे तृष्णेत्यादे पौनरुत्तयासङ्गतिरतो व्याचि -रज्यत इत्यादिना । काम स्थूळावस्थतया व्यक्तिमापन्नस्य रागपदार्थतया प्रतिद्वस्याभिळाषस्य हेतु स्क्मा-षस्था । गर्ने। इहकारस्तद्रहितस्यापि रागाद्यजननात्सोऽपि रागहेतु । रज्यत इस्तत्र धालर्थरागस्याश्रयसम्बद्धणकर्तृत्वमुच्यते । अनेनेखनेन यो रागहेतु कामादी रागात्मकमित्यन्न रागपदेन स एवोच्यत इत्यर्थ ॥ ७ ॥ उद्भतमिति । खकार्यजनन-योग्यामवस्थामापन्नम् तम पूर्वावस्थया शक्त्याख्यया सूक्ष्मया विशिष्टस्य तमस कार्यमुच्यत इति भावः । अविवेकरूप-रवेनेति । छत्तौ रजतञ्जमस्य विरोधी यो विवेको विपरीतनिश्चयस्तद्विरोधी तत्प्रतिबन्धक आवरणमेव कार्यभूतमविवेकस्त-

देव रूप यस्य कार्यकारणयोरमेदात्तत्त्वेनेत्वर्थ । आवरणमप्यवस्थाविशेषविशिष्ट तमो बोध्यम् । भावरूपस्याज्ञानस्यैव तत्त-दवस्थापचतया कार्यकारणभावेन प्रपन्ननसिदम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ अभिभूयेति । वर्धत इति । अभिभव कार्याक्षमलम् । बृद्धिः कार्यक्षमत्व तद्भयत्र प्रवाहानादितया वर्तमानानामदृष्टाना विपाकाभिमुख्यमेव निमित्तमालोचनीयमिति ॥ १०॥ ॥ १९ ॥ वर्धमान इति । लब्धाधिकविषयतयोत्तरोत्तरमुपजायमान इसर्थ । स्वविषयेति । यद्यपि तत्तिदिच्छाव्यक्ति सर्वेव खोत्तरोत्पञ्चविशेषगुणेन निवर्तते विनश्यति न काचिदपि विषयसिद्धा निर्वृत्तेर्विनाशस्यान्यथैव सिद्धरिच्छानाशान्तरमेव प्रायेण विषयसिद्धेश्वेति व्यावर्त्याभावात्स्वविषयेत्यादि व्यर्थम् । तथाप्यत्तरोत्तरं सजातीयान्ववृत्तिरेवानिवृत्तिस्तदभाव एव निय-त्तिव्यवद्वारादिच्छाया कारण चानन्त्रत्तेरलप्रत्ययरूप सन्तोष स हि जाताया इच्छाया विषयसिद्धेर्भवति । ततश्च तत्सजा-तीयस्थानत् रत्तिर्विषयसिद्धिप्रयोज्य इत्युच्यते । तथाच विषयसिद्धिप्रयोज्यानन् वृत्तिमज्जातीयभिन्नेच्छेत्यर्थ । खविषयप्राप्ति-प्रतिबध्यतावच्छेदकरूपरान्यलरूपसानिवर्सलस्यासभवादेवाविवक्षितलम् । इच्छामात्रस्यैवोक्तप्रतिबध्यतावच्छेदकरूपवलात् । एवच सन्तोषशीलस्य शरीरयात्रानिर्वाहकगोचरेच्छायास्तादशानतुवृत्तिमज्जातीयलात्तवावृत्त्यर्थमुक्तविशेषण सार्थकम् । खिव-षयेखत्र खपदार्गो विशेष्यव्यक्ति । खविषयप्राप्तौ तद्विषयकस्येच्छान्तरस्थानुत्पत्तावपि विशेष्यसजातीयस्योत्पत्तेर्द्धन्यस्याल-प्रस्यरूपतत्प्रतिबन्धकाभावात् । साजास्य च स्वविषयतावच्छेदकधर्माविच्छन्नविषयताकत्वम् । छुब्धस्यापि सिद्धधनगोचरे च्छाभावेऽपि प्रवेंच्छाविषयतावच्छेदकथनत्वेनासिद्धधननगोचरेच्छासभवेन ताहशाद्यत्पत्तिजातीयलाभावाल्लोभे निरुक्तरूपस्य समव इति । यद्वा सपन्नादधिक मे धन जायतामिखेकैवेच्छा यावजीवमनुवर्तते कस्यचित्कस्यचित्सतोषोत्पत्तो निवर्तते क्षणि-कलिनयमो नोपेयत एव धारावाहिकप्रस्थक्षस्थले वृत्त्यैक्यमुर्रीकुर्वद्विवैदान्तिमि । साचेच्छा न खविषयसिद्धौ निवर्तते छुन्धस्य धनलामेऽपि तद्धिकधनलाभाय प्रयत्नदर्शनात्सर्वदैव छन्धे धुन्धलव्यवहारदर्शनात्तस्या चास्ति खविषयनिवर्ल-व्याष्ट्रत वैजास तदिभप्रायेणोक्त विशेष इति ॥ स्पृष्टा उच्चावचेति । उचावचेसादिवषयस्वरूपस्य प्रतिपादन न विशेष णस्य व्यावस्थीभावात् लोभस्पृह्योरुपधेययो कचिदमेदोऽपि तदुपाध्योभेदाद्भेद । धन मे स्यादिति लोभस्याकार येन केनाष्युपायेन धन सपादयेयामिति स्पृहाया आकार इति । खरूपेणापि भेद इति ॥ १२—१७ ॥ तेषा मध्य इति । फर्चाघोलोकाना मध्य इलर्थ ॥ १८—२१ ॥ इद चेति । इद च लक्षण खात्मन प्रलक्षविषयीभृत खार्थमेव खर्यवा-गुणातीतब्यावृत्तिबोधरूपप्रयोजनकम् न परस्य ताहराबोधफलक तस्योक्तलक्षणज्ञानासभवात् । तत्र हेतुमाह—नहीति । ॥ २२--२७॥ इति श्रीधर्मदत्तशर्मणा विरचिते गीतागूढार्थदीपिकातत्त्वालोके चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४॥

# पश्चदशोऽध्यायः।

प्रेमणूर्वकेण भजनेनेस्थं । प्रेमैव वा भजनं तेनेस्थं ॥ १ ॥ न दोष इति । न पूर्वश्चेकेन ब्रह्ममूळसप्रतिपादकेन विरोध इस्थं ॥ १—४ ॥ अविवेको विपर्ययो वेति । वस्तुयथार्थसरुपाळोचन विवेकस्तद्भावोऽविवेक । विपर्य- योऽयथार्थसानिस्यं ॥ ५ ॥ ६ ॥ षष्ठसिति । अनिन्द्रियेणैव मनसेन्द्रियगतषद्रस्यसंख्यापूरणमिति प्रागुक्तम् ॥ ७ ॥ पुनरागमनराहित्येनेति । स्वक्तशरा इस्यादि ॥ ८ ॥ तदाहिति । शरीरान्तरपरिग्रहस्य भोगार्थत्वेन मोगस्य चेन्द्रियसाध्यास्य शरीरवत्प्रविश्वरीरिमिन्द्रयादीनामभिनवाना कल्पनेऽतिगौरवात्पूर्वोत्तरशरीरिगिद्रयेकत्वे प्रमाणविरोधाभावान्तान्येवेन्द्रयाणि गृह्णतीसाहेस्ययं ॥ ९—१५ ॥ पुरुषोत्तमत्वेनेति । वेन रूपेण जीवस्याग्रिमश्चोके प्रतिपादनीयतया स्वस्याग्रेनेव्यय हित्र एव प्रतिपादनीयोऽव्यय हित्र इति स्पष्टमुक्तेरिति वाच्य । जीवपरतादात्म्यस्य मोक्षोपयोगित्वेन प्रतिपादिनीयतया क्षराक्षरपदाभ्या केविपतपुरुषरूपयो कार्यकारणोपाध्यो पार्थक्येन चेतनाना जीवेश्वरद्धब्रह्मणा तद्धपाधिप्रयुक्तकल्पितमेदाना परमार्थतोऽभिन्नत्वेनाग्रिमश्चोके प्रतिपादने तात्पर्यात् । तत्रोपाधिरूपकल्पतपुरुषाज्ञद्वाद्वात्तात्वेन तद्वपाधिकश्चिद्वा हि जीव ईश्वरश्चोत्तम पुरुषस्त्वन्यो विभर्सव्यय ईश्वर इत्याभ्या प्रतिपादित सामानाविकरण्याच तयोरमेद । तयोरपि पुन परमात्मेत्युदाहृत इस्यनेन हि द्यास्य प्रतिपादनीय । पूर्वश्चोक एव जीवस्याक्षरद्याच्ये तयोरमेद । तयोरपि पुन परमात्मेत्युदाहृत इस्यनेन हि द्यास्य स्थाच तदनमिधेयमेवाभिहित सिद्धान्तविरद्ध चेति ॥ १६ ॥ १७ ॥ कार्य्यसादिश्चोकद्वय भक्तयुद्देकविवशीकृतचेतसा टीकाकृता स्वातक्रयोणोक्तमेवमप्रेऽपि ॥ १८—२० ॥

इति श्रीधर्मदत्तशर्मणा विरचिते गीतागृहार्थदीपिकातत्त्वालोके पश्चदशोऽध्याय ॥ १५॥

#### षोडशोऽध्यायः।

देवी संपद्मिति । भगवानुवाचेल्यनेन सबन्ध । न विद्यते भय यसात्तदभयमितिष्युत्पत्त्यनुसारेणाह—शास्त्र-मिति । तादशानुष्ठानशीलस्य प्रलवायाभावाचरकादिभयस्य चेत.शुद्धादिद्वारा ज्ञानोत्पत्ती संसारभयस्य चाभावात्तादशानुः

धाननिष्ठलस्याभयलमुपपद्यत इति भाव । एतेन भयराहित्य वेति वाकारस्य नासङ्गति । नवास्य दैवीसपदमिखेतद्विशेष-णन्वेऽभयादीना तादशदैवीसपत्त्वानुपपत्त्याऽसङ्गति । व्याजेनेति । अन्यफलसाधनतया खेष्ट्रस्यान्यफलसाधनत्वेन शापितस्याचरण व्याज आचरण कचित्खत खव्यापारस्य कचिद्यप्रति शापन तद्यापारानुकृळव्यापारस्य । परशानानुकृळश्च व्यापारो वचनचेष्टादि । यथा खगततपखिलासिद्धलाक्षिरधलनिवैरलादिज्ञानोत्पादनद्वारा लाभपजाख्यातिवैरनिर्यातनादि-खेष्टफलसाधनलेनेष्टस्य तपस्यादे परनिर्जनस्थाननयनादेवी स्वर्गसाधनलादानुकृत्वेन परेष्टसाधनलादानुकृत्वेन वा ज्ञापितस्याचरणम् । ईदशेन व्याजेन स्वगततपिखलादिज्ञानोत्पादनद्वारा यद्यदेवाभिरुचितमस्य तत्तदेवावश्य करिष्यामीत्य ध्यवसायसपादन वशीकरणमिखर्थ । हृदये ऽन्यथाकृत्वेति । तत्तव्यवनरणोचितज्ञानादन्यप्रकारक यज्ज्ञान तत्सपायेखर्थ । णिजर्थों न विवक्षितो निरुक्तज्ञानसपत्ताविसन्नैव तात्पर्यम् । अन्यथा व्यवहरणिसति । विद्यमानज्ञानोचितव्यव-हरणादन्यप्रकारक व्यवहरणमित्यर्थ । यथा स्वस्मात्प्रबङे राजादौ रिपरयमस्माक पातक्ययमिति ज्ञानसपत्तावपि तद्वचित यद्यवहरण तर्जनताडनादिक सहासनभोजनादिपरिवर्जन वा ततोऽन्यप्रकारक भीत्यादितोऽनुकुळाचरण सहासनादिक वा मित्रलस्कृतिलादिज्ञानोचितम । साचेय माया प्राय परवश्चनात्कला भवति । अयथाहरूकरणमिति । प्रमाणेन यथा गृहीत ततोऽन्यथैव व्यापार । सच वागात्मकोऽनृतत्नेन प्रसिद्ध एव । भोजनासनगमनायाचरणस्नानपुजायनाचरणानुकृष्ठसक-ल्पादयोऽपि भवन्खनृतानि । यथा प्रमाणेनाकर्तव्यतया गृहीतस्य कल्जभक्षणादेराचरणम् । प्रमाणेन कर्तव्यतया गृहीतस्य स्नानादेरनाचरण तत्सकलपश्चेति । प्रायोऽत्र सर्वपाप्मनां सनिवेशो द्रष्टव्य । तस्येति । आत्मतत्त्वस्येत्यर्थ । स्वानभ-वेति । सप्रज्ञातरूपसाक्षात्कारेत्यर्थ । अप्रे चात्मसाक्षात्कारो निर्विकल्पकासप्रज्ञातरूपो प्राह्य । उपायभताभयादिपरत्ने-नाभयमित्यादिक व्याख्यातुम्पकमते—यदात्वित्यादिना । देवयज्ञो देवपूजादि । पितृयज्ञ पार्वणादि । भूतयज्ञो वैश्वदेवबलिप्रमृति । मतुष्ययज्ञोऽतिथिभ्योऽज्ञदानम् । **एतञ्चयमिति ।** दानदमयज्ञरूपमित्यर्थं ॥ १ ॥ **यथा**-भूतार्थवचनसिति । प्रमा शाब्दबोधजनकवचनमित्यर्थ । तथाभूतमपि कस्यचिदनर्थापादक चेत्सत्याभासमित्युक्त-मनर्थाननुबन्धीति । क्रोधहेतोरमावे क्रोधामावस्य क्रोधनाचेतनसाधारण्येनाविशेषकलादाह—परैराक्रोश इत्यादि । प्राप्त इत्युत्पत्तुमर्ह इत्यर्थ । **उपदामनमिति ।** क्रोधे बलवदनिष्ठानुबन्धित्वज्ञानरूपप्रतिबन्धकसपत्त्यानुत्पाद इत्यर्थ । **क्षमायां** सामर्थ्ये सतीति । विशेषोऽत्र तस्य न परस्कार इत्यपौनरुक्त्यम् । अथवा प्राप्त उत्पन्नमित्यर्थे । उपशमन बळवदनिष्टा-नुबन्धिलस्य दृढतरसस्काराज्झटित्यनुस्धानेनाकृतकार्यस्यैव सद्यो विनाश इत्यर्थ । एतेन वक्ष्यमाणक्षमापदार्थस्य न पौनरु-क्लम् । दोषज्ञानेनास्य दोषोपशमाय प्रवृत्तिर्भविति च्छादिना तसौ दोषप्रकाशन तु न पैश्चनमित्युक्त परसा इति । अध्यक्षे यथार्थवादिलादिना दोषप्रकाशनमपि न पैश्चनमित्यक्त परोक्ष इति । परल पारोक्ष्य च निरूपयित परदोषेति । तथासति योऽत्र परत्वेनाभिमतस्त्रज्ञिरूपितमेव तदुभय प्रतीयत इति न काचिदनुषपत्ति ॥ २ ॥ सामर्थ्य इति । तर्जन-ताडनादिप्रतीकारसामध्ये इत्यर्थ । क्रोधस्येति । कोधकार्यताडनादेरिति वक्तव्यम् । जातेऽपि क्रोधे क्षान्त मयाऽनेने-स्यादिव्यवहारादिति । अवसाद यथोचितकार्यानर्हलमिखर्थ । केनचिद्रपेणेति । खजन्यधर्मात्मकवासनाजनकलरूपेण गौणवासनारूपल इत्यर्थ ॥ ३—५॥ अथ त्रया इत्यादिवाक्य प्राजापत्याना प्रजापतिस्रष्टाना जातिमेदेन त्रिलपरं न बक्तमई गोलाश्वलादिजातिमेदेनानन्त्यात् । नापि सम्यगिन्द्रियसाकत्यवता जातिमेदेन गन्धर्वयक्षलादिजातीनामपि बह-लात् । नाप्यवान्तरप्रकृतिमेदेन तस्या अप्यानन्त्यादुपदेशशास्त्रस्यास्य मनुष्यमात्राधिकारिकलाचापि तः धर्माधर्मरूपनिमित्त-द्वयमेदेन द्विविधामेव प्रकृतिं तदुभयफिलका 'द्वया ह वै प्राजापत्या' इत्यादिश्वतिसिद्धा पुरस्कृत्य तदुभयप्रकृतिशालिषु मनुष्येषु दैवीप्रकृतियुक्तं खतो दमादिशालिन दमादिविधानानुपदेश्यमाकलय्यासुरीप्रकृतिशालिन दमादिरहितमुपदेश्यक्षेनो-द्दिस्य त्रया इत्यादिवाक्य दमाद्यपदेशे प्रवृत्त । ये प्रकृत्या असुरा एव नलसुरजातीया उद्देश्या मनुष्यास्तेषामेवोपदेश्यभाव उत्तममध्यमाधमलवोतनाय जात्या देवाना प्रहणधारणसामर्थ्यानहकुलादिनैशिक्चरूपसाधर्म्येण जात्या मतुष्याणामत्तमाना शौचगुरुसेवकलादिरूपसाधम्येण जालाऽसुराणा साधम्येण कृच्छादिनेयलादिरूपेण चौपचारिकैदेवलमनुष्यक्षासुरलैर्यन्नित्व तत्परं । तथासति प्रकृतिद्वैविध्यस्य नानुपपत्तिरुक्तश्रुते । प्रकृत्या मनुष्यभेदप्रतिपादने तात्पर्याभावादित्याह असिल्लोक इत्या-दियुक्तमुक्तमित्यन्तेन । इत्युपचर्यन्त इति । निरुक्तसाधर्म्यनिविष्ठलक्षणारूपया समुष्यवृत्त्या देवादिशन्दै प्रतिपाद्यन्त इलार्थ । नतु विजातीया इति । विजातीयप्रकृतिका विजातीया इलार्थ । जातिमेद्नियतलादुक्तविजातीयप्रकृतित्रयस तेन विजातीयप्रकृतिनिराकरणस्यैव प्रकृतलेन तदनुक्तेरसङ्गतिरित्यपास्तम् । अत्र मनुष्ये मनुष्यशब्दस्य कथमुपचारः कथम-धुरतयोक्ते वा सुरशब्दस्य किं वासाधर्म्यं तथोपनारस्य किं फल मनुष्यमात्रस्य विवक्षितत्वे कथ त्रिलोपपत्तिरित्यादिशङ्कानां नावकाश समाहितलादिति ॥ ६॥ ७॥ विशिष्टाभाव इति । प्रामाण्यविशिष्टवेदायमाव इत्यर्थ । कचिद्रस्वेति । यागादितो धर्मी हिंसादितोऽधर्म । वैपरील्पमेव क्रुतो नेति मागादीनामयं खभावो यद्धमेंमेवोत्पादयति । हिंसादीनामयं सभावो यद्धर्ममेवोत्पाद्यतीति । स्वभावस्य शरणीकरणीयसादेव मन्त्रवृतपुरोडाशच्यप्रमृतीनामेव धर्मात्रकूलयागनिष्पाद-क्लं कतो नान्येषामित्यतोऽपि स्वभावस्य शर्णीकरणीयलादेवं सस्यन्यदृष्टे जन्द्रनादित एव सुस्र कृतो न कण्टनादित इस-

तोऽपि खभावस्य शरणीकरणीयलात् एव धर्माधर्मनिचये विद्यमानेऽपि कदाचिदेव कस्यचिद्विपाकाभिमुख्यमित्यस्यापि स्वभावेनैव निर्वाद्यासायिकमाश्रिसापि स्वभावस्याश्रयणीयलादिसर्थ । स्वाभाविकमेवेति । एवकारेणाद्दछस्यव-च्छेद । यथाहि पाकजिवशेषमङ्गीकृत्य शक्तिनिरासो नैयायिकाना तथाभूतेभ्य एव पाकजानन्तविशेषशालिभ्योदछ विनैव नियतसुखदु खादिमचेतनकायोत्पत्ति स्वभावेनैवेत्यभ्यपेत्यादृष्टस्य निरास एव सुखदु खादिकमपि दृष्टादेव चन्दनदृहनसयो-गादितस्तादशसयोगादिकमपि दृष्टत एव कियादितो न कचिदप्यदृष्टापेक्षेति भाव ॥ ८-१८ ॥ 'वैषम्यनैर्घृण्य'मित्यादि-सूत्र शारीरकद्वितीयाध्यायप्रथमपादस्य । 'परात्तु तच्छुते'रिति सूत्र च शारीरकद्वितीयाध्यायतृतीयपादस्य बोध्यम् । किंचिद्वैषम्यापाद्न इति । यद्यपि सुखदु सधर्माधर्मयागिहंसादिपुरुषकृतीश्वरकृतीना निमित्तनैमित्तिकभावापन्नानां प्रवाहानादितया धर्मापेक्षेश्वरप्रयत्नात्पुरुषकृतिस्ततो यागादिस्ततो धर्मस्तत **सुखमधर्मसापेक्षेश्वरप्रयक्षास्प्रवक्रतिस्ततो** हिंसादिस्तत पाप ततो दु खमिति घटीयन्त्रवदावर्तते । तत्रेश्वरप्रयन्नस्य साक्षाचेतनान्तरानपेक्षत्वेऽपि धर्माधर्मद्वारा भाविसुखदु खपुरुषसापेक्षत्वेन सुखदु खयोर्म्रुत्याचरणजातकोपप्रसादतदु खसुखप्रदराजवन्न वैषम्यनैर्घृण्य ईश्वरस्य एव कार्य-मात्रसामम्यामद्द्यदिजीवप्रहणायोग्यकारणानामचेतनाना चेतनाधिष्ठानमन्तरेण कार्याक्षमाणामनुप्रविष्ठतयाधिष्ठातृत्वेन कार्य-मात्र ईश्वरस्य जनकलेऽपि वैत्रस्य द ख मैत्रस्य सुख भवलितीच्छायाश्वेत्र पाप मैत्रो धर्म करोलितीच्छायाश्व तद्तुगुण-प्रयक्षस्य च विश्विष्याभावात् । तत्तव्यक्त्युरपत्तिमात्रगोचरेच्छादेरेवाभ्युपगमात्ततस्तत्तव्यक्तिरुत्पयमाना स्वकारणान्तरतत्तददः ष्टादिमति तत्तत्पुरुष उत्पद्यत इत्यतोऽपि नेश्वरस्य वैषम्यनैर्षृण्ये भवत । तथापि स भगवान् रागद्वेषाभ्या रहितोऽत्यर्थ कारुणिक सर्वेथैव निरितशयैश्वर्यशाली खतन्त्रो भविद्यमहित कलयन् दु खबहुल प्राणिजातमदृष्ट्यङ्खलानियमन च मेत्तुम् । कर्ते च सुखैकरस जगदिदमकुर्वश्च कथ न वैषम्यछेशमावहेदिति भाव । नन्वीश्वरज्ञानेच्छाक्रतीना नित्यखात्फलानुसारेण तत्र विषयिखविशेषस्य तत्तद्वस्तुनिरूपितस्य कल्पनान वैषम्यादिदोष इति चेन्न । नैयायिकादीना कथचित्सभवेऽपि वेदा-न्तिना तदसभवात्तैस्तेषा निखलानुपगमादतो वैषम्यादिपरिहारमाह—महामायत्वाददोष इति । ईश्वरसकल्पादिसकल-कुत्तेरदृष्टादिसापेक्षमायापरिणामत्वेन मायाधारत्नात्तद्दोषेण परमेश्वरस्य नित्यनिर्दोषचिदात्मकस्य सपर्कासभवान्मायायाश्व विचित्रकार्यशक्तिमत्त्वादीश्वरस्य कारुणिकलेऽपि जगह खिलादिसभवाच वैषम्याकारुणिकलादिदोषसभव इति भाव इति श्रीधर्मदत्तरार्मणा विरचिते गीतागृहार्थदीपिकातत्त्वालोके षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 11 35-28 11

# सप्तदशोऽध्यायः।

शास्त्रीयं विधिमिति । शास्त्र वेदसाद्धटक दवानुहुयायजेतेत्यादिकमित्यर्थः । यद्वा वेदप्रतिपाय कर्तव्यत्वेष्टसाधन-खादिकमिखर्थ । उपेक्ष्येति । आलस्यादिदोषेण साङ्गस्य वेदस्याभ्ययनामावेनागृहीलेखर्थ । यद्वा मीमासापर्यन्तस्य तस्याध्ययनाभावेनाज्ञालेलार्थ । वृद्धव्यवद्वारमात्रेणेति । वृद्धव्यवद्वारलक्षणेन विद्विताचरणनिषिद्धपरिवर्जनरूपवृद्धा चारेण प्रमाणेनेखर्थस्तेन जनिता या श्रद्धा प्रमालेन गृहीत शास्त्रविहितनिषिद्धयो कर्तव्यलाकर्तव्यलज्ञानं रातु शास्त्रजनित तादशज्ञान तद्विशिष्टतयेखर्थं श्रद्धानतयेखस्य बोध्य । अनुतिष्ठन्तीति । शिष्टरचितपद्धसायवलम्बेनेति शेष । देवे-ष्वितीखस्य सदिहान इलनेनान्वय । उभयधर्मदर्शनादिल्पनेन साधारणधर्मवद्धार्मिज्ञानहृपस्यकारणप्रदर्शनम् । अदर्शना-दिखन्तेन सशयप्रतिबन्धकविशेषदर्शनाभावप्रदर्शनम् । उभयोरसुरखदेवलकपकोटिद्वयवतोर्यो धर्म शास्त्रीयविध्युपेक्षा-लक्षण श्रद्धापूर्वकानुष्ठानलक्षणश्च तयोर्दर्शनादिखर्थ । इदचोभयकोटिसाहचर्याविच्छिन्नैकघर्मप्रकारताकज्ञानस्य संशायकताम-वेन समनति यद्यपि तथापि अलेककोटिसहचरितधर्मनताज्ञानत्वेन कारणताज्ञानयोश्च परस्परसहकारिल धर्मैक्यमप्रयोजक-मिति मते नोक्तमिति । शास्त्रानुसारिण इति । शास्त्रमनुस्मृत्येति वक्तुमुचितं किलित्यादिसदर्भस्य तथैव परिश्चद्विति ॥ १ ॥ श्रद्धाभेद्मिति । श्रीमगवानुवाचेखनेन सबन्ध ॥ २ ॥ तचान्त करण चोद्भृतसत्त्व कियत इति संबन्ध । भरतस्य राज्ञो महत कुळे जात भा ज्ञान तत्र रत इखर्थद्वयमाइ--महाकुलेखादिना ॥ ३॥ ४॥ तपस्तप्यन्त इति । व्यापारमात्र धालर्थोऽमेदेन तदन्वयी तप पदार्थ । क्रियाविशेषणे चेय द्वितीया । आख्यातार्थस्तु प्रयक्षलक्षणाभावनेति । तप कुर्वन्तीति पर्यवस्यतीत्यभित्रायेणाह—तप्यन्ते कुर्वन्तीति । योगस्य दम्भाहकारयोगस्य दम्भाहकारयोवियोगजन-नासामर्थ्यम् । वियोजकलेनाभिमतस्य योगमात्रस्यैव कदाचिदपि वियोगजननसामर्थ्यस्य विरहात्तस्य तद्गतसम्यक्खरूपं-लासमवात् । नच वियोजकनिष्ठस्य तस्य कथ योगनिष्ठसम्यक्लरूपलमिति वाच्यम् । निरूपकतया तथालसंभवात् । अनायासेन प्रयोजकसाध्यो यो वियोगस्तत्प्रतिद्वनिद्वलस्य तथालात् । अभिनिविष्टत्वेति । तत्प्रतिकूलव्यापार्गोचरवलवद्भेषोपधायक तद्तुकूलगोचरोत्कटेच्छालक्षणामिनिवेशाश्रयत्वेलार्थ । आग्रह इति । आपतितेऽपि प्रत्यहुन्यूहे तदपनीयेद संपादयामीति निश्चय इत्यर्थे ॥ ५ ॥ क्रशीकुर्वन्तस्तन्कुर्वन्त आज्ञालङ्क्षनेन क्रशयन्त विधिनिषेधरूपाज्ञाविपरीताचरणेन तिरस्कुर्वन्तः ॥ ६ ॥ त्याग इतिति । इति स्त्रेणेखर्यः । कल्पकारैनिंवको यज्ञ इलन्वयः । यज्ञतिनेत्यादि । यज्ञत्रातुषदिततमा

हुधातुघटिततया च चोदनया विहितत्वेनेलर्थं । उत्तिष्टद्धोमेति । यद्यपीद इव्यमिन्द्रस्य भवतु न मसास्त्वितीच्छैव खखलनिष्टत्यनुकूला खागो यागो होमश्च तद्विषयलेन द्रव्य देवता च तत्खरूपघटक नोत्थानप्रक्षेपादिकमतएव पशुना रह यजेतेत्यस्य पद्य रदातीति विवरणम्, तथापि सनिपत्योपकारकारादुपकारकाङ्गकलापान्तर्गता उत्थानादयोऽङ्गाङ्ग-भावेन सबद्धा यागहोमाभ्या तौ मेत्तुमर्हन्तीसमिप्रायेणोक्तम् । उत्तिष्ठताध्वर्युणा होम प्रक्षेप आहवनीयाद्याधारे येषाम्, त्यागबोधको वषिडिति शब्द प्रयुज्यत इति प्रयोगोऽन्ते येषा ते याज्यापुरोऽनुवाक्यासज्ञकहोतृपठनीयमन्त्राभ्यामङ्गाज्ञिभा-वेन विश्विष्टा यजतयश्रोदनाघटकयजधातुप्रतिपाद्या इलर्थं । एवस्पविष्टेलाद्यपि व्याख्येयम् । इतीति । इतिसूत्राभ्या-मिखर्थं । यद्वा इति य कल्प कल्पसञ्चकप्रयोगविधिप्रतिपादकवेदाङ्गविशेषस्य भागलात्त कुर्वन्तीति कल्पगारास्तैरित्यर्थ । परस्वत्वापत्तिफलक इति । यागव्यावृत्त्यर्थम् । स्वमते देवता चैतन्यस्वीकारेऽपि देवर्र्तृकयथेष्ठविनियोगस्य कुत्राप्य-द्रशनेन यथेष्ठविनियोगाईललक्षणस्योद्देश्यदेवतास्वलस्य यागस्थले मानाभावेन यागव्यार्रते । यदिच देवपित्रादिकर्तृक-**प्रहणाप्रहणप्रतिपादकवाक्याना देवस्त्रप्रहणनिषेधकवाक्याना च देशकालद्रव्यप्रदानाङ्गविशेषस्त्रतितद्विपरीतनिन्दार्थकस्त्रा** दिभिरुपपत्तौ प्रहणखलाद्युपगमकल्पनागौरवे सत्यपि यथाश्रुतार्थप्राहितया खलबोधकलमुपेयते कैश्चिदेव दानस्य न खल-जनकलमितु खीकारसैनेति पक्ष आद्रियते तदा प्रतिपन्नमिलादिशन्दाभिलप्यखीकारहेतुकखलप्रयोजक इल्रत्र तस्य तात्पर्योपवर्णनेन यागादिव्यावृत्तिसभव । यत्र न प्रतिपत्तिस्तत्र रजकाय वस्न ददातीतिवद्गीण एव दानव्यवहारो देवातोद्देशेन त्यागस्तृत्सर्गमात्र दानव्यवहारस्तत्रापि गौण इति भाव । स्वस्वत्वत्याग इति । स्वस्वल निवृत्त्यनुकूलङ्च्छाविशेष्हपो व्यापार इस्यर्थं ॥ ७—९ ॥ द्रष्टादृष्ट्विरोघ इति । यातयामादिमक्षणस्य निषेघादृदृष्ट्विरोघो बोध्य ॥ १०—१४॥ प्रमाणमूलमित्यस्य विवरणमबाधितार्थमिति ॥ १५—२२ ॥ अवयवा इति । ओमिति तदिति सदिति च त्रयोऽवयवा इसर्थं । एकवचसेति । एकोत्तयेसर्थं । ब्रह्महपैकाशीभिधानावच्छेदकविशिष्टातुपूर्वीहपैकधर्मेणेति परमार्थ । एक नामेखनेनान्वय । सावयवमित्युक्तयाऽवयववृत्त्यापीद नाम तस्यैवार्थस्य प्रतिपादकामिति सुचितम् । यञ्चान्नोऽवयवा स्वात-इयेण परस्परं मिलितावावृत्त्या विशिष्टाभिषेयार्थाभिधानासमर्थोत्तन्नाम निरवयव तादशाभिधानसमर्थो यदवयवास्तुद्धि सावयविमिति तेनैकाक्षरकोषावधृतशक्तिकतत्तद्वर्णावयवकलेऽपि प्राय सर्वपदाना न क्षति । प्रणवविदिति । यथा प्रणव ब्रह्मप्रतिपादकाकारोकारमकारात्मकत्र्यवयवकमपि समुदायशक्त्यापि ब्रह्मप्रतिपादक तथेदमपील्यर्थ । कल्प्यत इति । ययपि स्मृत इत्येतावन्मात्र श्रयते नत् विधिविभक्तिस्तथापि तावन्मात्रस्य प्रकृतासङ्गतलात्प्रमादजनिताङ्गवैगुण्यशान्ति-फलकतया विविष्टस्मरणस्याप्राप्तलेनापूर्वतया विधात योग्यलाच प्रकृतसङ्गतय उक्तवैगुण्यशान्तिकामेनोक्तनिर्देश स्मर्तव्य इति विधि कल्प्यत इत्यर्थ । इवेति । यथा वषद्रकर्तुरित्यादौ विधिविभक्तेरश्रुतत्वेऽपि वषदकर्तृसविनिगायस्यविशिष्ट-मक्षणस्यान्यतोऽप्राप्तलेन विधि कल्यते तथेसर्थ । वचनानि त्वपूर्वत्वादिति । प्रतिपाद्यसापूर्वतादेतोर्वचनानि विविपराणि भवन्तीत्यर्थ । परस्पराकाङ्कयेति । यज्ञादीना सात्त्विकादितया प्रतिपादितानामङ्गवैगुण्ये तदुपशामक मे किं स्यादिस्यस्त्युपशामकाकाङ्कास्मरणस्य प्रतिपादितस्यास्ति साध्याकाङ्केति परस्पराकाङ्कयेत्यर्थ । स्तूयत इति । ब्राह्मणा-स्तेनेखादिना ॥ २३---२८॥

इति श्रीधर्मदत्तरार्मणा विरचिते गीतागृढार्थदीपिकातत्त्वालोके सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥

# अष्टादशोऽध्यायः।

कमीधिकारित्यादि । कमीधिकारिकर्तृकललक्षण यत्पूर्वोक्तयज्ञादिसाधर्म्य तेन त्रैगुण्यसभवात् सन्यासशब्दप्रतिपाग्यललक्षण यद्वणातित्यंन्यासद्वयसाधर्म्य तेन त्रैगुण्यासभवाच सशय इत्यन्वय । कर्मफलत्यागरूपेण चेति । रूप्यन्तेऽनेन रूपमसाधारणो धर्म कर्मस्यागस्य यद्वप कर्मस्यागल सन्यासनिष्ठलेनोक्त फलसागस्य यद्वप फलसागल त्यागपदार्थं-निष्ठतयोक्त ताभ्यां सन्यासत्यागयोर्वेलक्षण्योक्तक्षेत्यर्थं ॥ १ ॥ अनुपयुक्तानामिति । त्यागहेतुगर्भविशेषण फलकामनया चोदितानामिति । फलकामनाप्रयुक्त यत्प्रवर्तनाविषयल तद्वतामित्यर्थं । तथाच कामनाविषयं स्वर्गादौ तत्तद्वाक्येन विनियुक्तस्य विविद्याहेलन्त करणशुद्धादौ विनियोगस्यानुचिततया तस्य न तद्यंल-मिति भाव । त्यागसिति । क्यांदिफलकामनारहितैविविद्याद्यर्थान्त करणशुद्धिकामे ऋतमिति शेष । ननु तमेतिमिति भावने यज्ञादिशान्देन सामान्यत एव यज्ञादीना विविद्यादौ विनियोगात्कथ काम्याना त्यागस्तरिप विनियोगमाहात्म्यादन्त करणशुद्धेः कर्तव्यलादित्यत आह—तमेतिसित्यादि । नित्यस्येति । स्वर्गादौ विनियुक्तस्य यज्ञादेरिगुणस्य समर्थस्य कर्तान्यस्यभावेन तदपूर्वस्य विविद्याद्यन्तरायलात्काम्यपरिहारेणैव यज्ञादिशन्देन सामान्यवो गरेनापि नित्यमेव यज्ञान्तरायस्यस्यभावेन तदपूर्वस्य विविद्याद्यन्तरायलात्काम्यपरिहारेणैव यज्ञादिशन्देन सामान्यवो गरेनापि नित्यमेव यज्ञान्तराय विविद्यादौ यज्ञादिक तमेतिमित्यादिवाक्य विनियुक्क इति न विनियोगवशा काम्यानुष्ठानप्रसङ्ग इति भाव । विस्रेन सुपादाय विविद्यादौ यज्ञादिक तमेतिमत्यादिवाक्य विनियुक्क इति न विनियोगवशा काम्यानुष्ठानप्रसङ्ग इति भाव । विस्रेन सित्याक्ति पाद्यायान्यसम्वरेपि पात्रभावात्तुक्तरनुचितलाक्रिस्यलेन हि वैनेस्यिक पाठ । वाक्येनेस्यनेन द्वारेणस्यनेन वा तस्यान्यसमवेऽपि फलाभावात्तुक्तरनुचितलाक्रिस्यलेन हि

प्रामाण्य बोधनीय तस्य प्रसिद्धोपनिषद्भावेनावगतत्वेनाबोधनीयलात् । द्वारे नित्यलस्य चोदनाघटकपद्प्रतिपायकाम्यफल-राहित्यलक्षणस्य नित्यकर्मद्वारलेनैव सिद्धेश्व विकल्पवाक्यानात्मकेनेत्यथोऽपि हि निष्प्रयोजनलादेव हेय । तेनेति तु सर्व-थैव निरर्थंकम् । वाक्येनेलस्य बोधितलादिलतोऽन्यत्रानन्वितस्य तच्छब्देन तेन सहान्वयार्थं परामर्शस्यानुस्रितलात् । असिद्धार्थंकमि हि तत्तथैव हि तेनेखेकपदकरणेऽपीष्टेनेति तदर्थस्य प्रकृतानुपयुक्ततया तथाखमेव तादश पाठो वस्तुकथन-मात्ररूपश्चेदिष्यत इष्यताम् । लब्धत्वादिति । विधिबोधनीयस्य विविदिषाज्ञानादौ पापक्षयद्वारा निस्पेषु साधनसस्य लम्बलात्तमेतमिलादेरस्फुटविविविभक्तेर्विवायकलकल्पन व्यर्थमिल्यर्थ । नवा स्यादिति । नच निलक्रमण पापक्षयेऽपि ज्ञानानुत्पत्तौ व्यभिचारात् ज्ञानमुत्पद्यत इति वाक्यश्रुतहेतुलानुपपत्तेरुक्तराङ्का नोचितेति वाच्यम् । यस्मिन् साधनलेनाभि-भते संखेव भवति तत्त्वमिखेतावन्मात्रस्य साधनखपदार्थखादुक्तराङ्कोपपत्ते । न चोक्तराङ्काबीजस्य साधनान्तरासपित्तराङ्काया विधानपक्षेऽपि साम्यमिति वाच्यम् । अनियतविपाका ससारहेतवो धर्माधर्मा घटीयन्त्रवदावर्तमाना सतत विपच्यन्त इति तद्रुपप्रतिबन्धकसद्भावेन तदभावरूपकारणाभावशङ्काया एव बीजलेनानुसरणीयलात्। सामम्या एव कार्यजनकलेन दष्ट-कारणान्तराभावस्य शङ्कितुमशक्यलात् विधाने सित तद्वैयर्थ्यान्नियमलामे यथा सुखदु खहेतुविपरिपच्यमानादृष्टप्रवाहिच्छिद्रे सुष्ठप्तिस्तथैव तच्छिद्रे कदाचिद्रृष्टसाकत्ये विविदिषादिहेलदृष्टपरिपाके निखकर्मणा तत्प्रतिबन्धकदुरितोच्छेदेऽवर्य **भवेदेव** विविदिषादिरिति निर्णयेनोक्तशङ्कोच्छेदसभवादिति भाव । विविदिषावेदनादिरूपफलस्य परिगृहीतलादुक्त प्रतिपदोक्तिति विशिष्य तत्तत्कर्मबोधकपद्घटितविष्यर्थवादादिघटकपदोक्तेत्यर्थ । नच नित्यानामपि प्रतिपदोक्तफलसद्भावे नित्यलहानि-रिति वाच्यम् । प्रखवायप्रयोजकाकरणप्रतियोगिलस्यैव निखलहपलात् । ननु फलसागमात्र काम्यसहपत्यागपक्षसाधा-रणमिखत आह—सत्त्वशुद्धार्थितयेत्यादि । विविदिषासंयोगेनेति । विविदिषावेदनहृपफळसबन्धेनेत्यर्थ । वैश्रिष्टे तृतीया । अनुष्टानिसति । निल्पकाम्यसर्वकर्मणामिलादि काम्यकर्मानुष्ठानस्य प्रथमपक्षेऽभावात्ततो वैलक्षण्य-लाभ । सत्त्वग्रद्धर्यतयेखस्य सावधारणलात्सवैकर्मफललागलाभ खर्गादिकामनयाकृतेऽपि तदनुकूलसत्त्वग्रुद्धर्यतास्लेवेति विविदिषासयोगेनेत्युक्तम् । तथाच तदतिरिक्तस्वर्गाद्यर्थित्वव्यावर्तकावधारणपरत्वावगति वेदनपर्यन्ताया विविदिषाया पर-मपुरुषार्थमोक्षानुकूळलस्य प्रसिद्धतया सत्त्वग्रुद्धिमात्रस्यापुरुषार्थलेऽपि विविदिषाद्वारा तथालेन तदर्थिलानुपपत्यभावश्व । न्त तत्तद्वाक्येन तत्तत्फले विनियुक्ताना काम्याना तमेतमिति वाक्येन विनियोगोऽनुपपन्न इत्यत आह—खादिरो यूपो भवतीत्यादि । तथाचोत्पत्तिशिष्टफलावरोधे ह्याकाङ्काभावादन्यत्राविनियोगो युज्यते उत्पत्तिवाक्यसिद्धाना फलाकाङ्काणा पौर्वापर्यविनैव यदा सर्वाणि फलवाक्यानि फलसबन्ध विद्धते तदा कास्ति विनियुक्तविनियोगेनानौचिखशङ्काश्रवणक्रमा न्ररोधिकमवत्प्रतीतीनामस्माक विनियुक्तविनियोगस्य हि अममात्रमेतदेव स्फोरयितु स्वोत्पत्तिविधिसिद्धानामित्युक्तम् । प्रमा-णमेदादिति । प्रकरणवाक्यरूपप्रमाणमेदादित्यर्थ । नचानयोर्बलाबल चिन्तनीयम् । विरोधाभावात् । ऋतुमुपक्कवेदेव हि प्रकार्थं वीर्यं खादिरत्व साधियव्यति । एकस्पेति सूत्र तु प्राच्याख्यातम् । ननु काम्यानामप्रिहोत्रादीनामनुष्ठाने स्वर्गाचवदय-भावेन तेषा विविदिषावेदनविरोधिलमेवातो न तान्यनुष्ठेयानीत्यत आह—नह्यद्गीत्यादि । यदि काम्यकमीनेष्ठ नित्य-व्यावृत्त किचिद्रूपमेव स्याद्यस्य कामनामनपेक्ष्यैव स्वर्गादिप्रयोजकल स्यात्स्यात्तदोक्तदोषो नह्येवमस्ति । कामनासहकारे तान्येव खर्गानुकूलमदृष्ट जनयिला खर्ग सपादयन्ति । कामनाभावे तु केवलनिखबदुरितनिवर्तनेन विविदिषादिकम् । नतु निखका-म्ययोर्विविदिषान्यफलरहितलतादशफलवत्त्व एव परस्परव्यावृत्ते रूपे स्त इति कथमेवमुच्यत इत्यत आह**—नित्यकर्मणां** चेति । यद्यप्यनिष्टमिष्टमिखत्र प्रातिस्वीक किमपि फलमुक्त न दृदयते तत्र कर्मपदस्य काम्यनिषिद्धादिपरलात् निर्सासा-न्त करणञ्जूब्यादिरूपेष्टफलस्य सभवेऽपि न तस्य प्रातिस्त्रीकल तथापि शुद्धे पापाभावरूपाया प्रतियोगिमेदेन भिन्नलानन न्नित्याकरणोत्पत्स्यमानतत्तत्त्व्दिताभावस्य तत्तन्नित्यानुष्ठाननिर्वाद्यलाद्भवति प्रातिस्वीकल कथचिद्वस्तुतस्तु 'सन्ध्या<u>मुपास</u>ते ये तु सतत ब्रह्मवादिन । विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातन'मिखादावुक्तमिति वक्तव्यम् । नित्यानामेवेति । एव-कारेण विविदिषुकर्तृकानुष्टानप्रयोजकविविदिषासयोगस्य काम्ये व्यवच्छेदलामेन विविदिषासयोगेनेति तृतीयान्तस्य सहस्य-तोऽपि परिलाग इलात्रान्वय उपपद्यते । भिन्नजातीयार्थत्वमिति । यथा घटपटशब्दयोरत्यन्तविलक्षण एव जाती प्रवृत्ति-निमित्ते नैव खागसन्यासशब्दयो फलाभिसन्धिखागसस्य सामान्यसैकस्योभयत्र प्रवृत्तिनिमित्तलात् काम्यकर्मस्रहपत्यागस-हितलतद्रहितलाभ्या विशेषणाभ्यामेव तु तस्योभयत्र मेदात्तथाच सन्यासविविदिषाशब्दी नात्यन्तविजातीयाथकौ नापि पर्यायौ किं तूपाधिमेदभिजधर्मप्रवृत्तिनिमित्तकौ तौ चोपाध्युक्ताविति प्रथमप्रश्नो जातोत्तर इति भावः ॥ २ ॥ ३ ॥ दुःख-**बुद्धेति ।** विहितेऽपि स्थागप्रतियोगिन्यैहिकदु साजुबन्धित्वबुद्धेत्यर्थ । दु स्रेति तु साध्यसाधनयोरमेदोपचारात् । विप-र्यासेनेति । दु खासभिष धुल यदि स्यात्सान्मम तदिति फलाभिसन्धौ सलामपि सुखे दु खासभिषादाभावस्रमेण खर्गसा-धनेऽपि यागारौ हिंसाचनुविद्धतया खर्मसाधनलाभावभ्रमेण चेलार्थ । स्तोऽपीति । नैर्गुण्यरूपोऽपीलार्थ । विचारायेखस्य कमंग इलस्य परिलाग इलनेनान्वय । बैतुष्य इति । यथा वैतुष्यक्षपदद्यर्थस्यावधातस्य जाते वेतुष्ये प्रयोजनामाना-त्परिलागो न पूर्व परिलागो नोत्तरमञ्चानम् तथा फलाभिसंधिरहितस्य पुंसोऽन्तःकरणद्यद्वौ जातायां तीत्रविविदिधा-

मुमेयान्त करणशुद्धौकप्रयोजनस्य कर्मण् परिलागो न पूर्वं नोत्तरकालमनुष्ठानमिल्यर्थं ॥ ४॥ यञ्चदाननपांस्येवेति । मच सन्ध्योपासनादीनामन्येषामपि पावनलमस्त्रीत्येवकारासङ्गतिरिति वाच्यम् । तेष्वेव तेषामप्यन्तर्भावात् यज्ञादिपदार्थ-खानेकविधस्य प्रागुनेरिति ॥ ५ ॥ उपसंहत इति । नतु सयोगपृथक्लन्यायेन यज्ञशब्देन सामान्यतो निल्पाना काम्यानां च कभेणा तमेतमिति वाक्येन विविदिषाया विनियोगस्य प्रागुक्तलात्फलकामनाया नियामिकाया अभावात् विनिगम-काभावात्सर्वाणि तत्तद्वर्णाश्रमोचितानि काम्यानि कर्माणि कर्तव्यानि स्युर्विविदिषाथिनामितिचेश्व । नहि तमेतमिति वाक्य समुचित्य सर्वाणि कर्माणि विविदिषाया विनियुक्के येन सवेषा कर्तव्यता स्यादिपतु तत्तदाश्रमोचितकर्मत्वेन, सामान्यतस्तत्र नित्यानामकरणे प्रत्यवायश्रवणावानि सन्ध्योपासनादीनि प्रत्यह यानि दर्शादीनि प्रतिमास यानि सोमादीनि कर्माणि जीव-नमध्ये सक्रदप्यवर्य कर्तव्यत्वेन चोदितानि तानि तथावर्य कर्तव्यानि ततश्चाकरणजन्यप्रखवायानुत्पत्ति सचितदुरि-ताना विविदिषादिप्रतिबन्धकाना यथासभव क्रमेण निवृत्ति ज्ञानानुकूलधर्मोत्पत्तिरिप च भवति । सन्विततादृशदृशितझिट-तिनिवृत्त्युत्कटेच्छाया प्रातिखिकफलकामनात्यागेन हि यथासाधनसपत्तिकाम्यानामप्यनुष्ठान नावश्यक तिन्नत्यानुष्ठानमा-त्रेणापि शास्त्रस्य चिरतालार्थनावस्य तत्परित्यागोऽपि सामान्यतो विहितलात् । विनिगमक हि प्रागुक्तेच्छासाधनसपत्यधि-कसाधनसपादनश्रमद्वेषाभावादिकमवसेयम् ॥ ६ ॥ भिन्नविषयत्वेनेति । समानविषयत्वे यथा घटोऽत्रास्ति घटो नास्तीति विधिनिषेधयोरेकबाधविना नापरसमावेशो न तथात्र पटोऽस्ति नात्र घटोऽस्तीति विधिनिषेधयोर्भिचविषत्वे, विनाप्ये कवाधमुभयसमावेशादेवमेव 'अभीषोमीय पशुमालमेत' 'मा हिंस्यात्सर्वाभूतानि' इति विधिनिषेपशास्त्रयोभिन्नविषयत्वेन बाध्य-बाधकभाव विनैवामीषोमीयपश्चित्तं समावेशसभवादिखर्थ । एव ज्योतिष्टोमादावपीति । खर्गेऽखर्थरागवतो हिंसानन्यदु खे बलवद्वेषाभावाज्योतिष्टोमादावप्यधिकार प्रवृत्तिश्चोपपचत इत्यर्थ । तथाच ज्योतिष्टोमादेरपि दोषवत्त्वाद्विचेकि-भिस्तदपि खाज्यमेव कर्मेति साख्याशय । अथ निल्याना दर्शपूर्णमासन्योतिष्टोमादीना दोषवत्त्वादनुष्टानेऽप्यनर्थं , निल्य-लादकरणे प्रत्यवायश्रवणात्परित्यागेऽप्यनर्थं इति साख्यमत उभयत पाशारज्ञुरापतितेति चेन्न । यथाहि स्वर्गोत्कटरागि-भिर्दिसाजन्यद्व खे द्वेषानुदयादन्तष्टीयते ज्योतिष्टोमादिस्तथा हिंसाजन्यद्व खे परिल्यागजन्यद्व खादिधके बलवद्वेषवता विवेकिना स्तर्गेऽपि पातभयादिद् खमाकलम्य विरव्यता छुक्केन सम्ध्योपासनजपयज्ञादिना नित्याकरणजन्यपापक्षयस्य साध्यत्नमाकत्यता परित्यज्यतेऽपि । वस्तुत येषा हिंसारूपाङ्गविकळाना नित्याना शक्यमनुष्ठान ते तथानुष्ठीयन्तेऽपि, तथाप्यकरणजन्यप्रत्यवाया-द्धरपत्तेः । सङ्गताविरहेण खर्गानुस्पत्तावपि तत्र रागाभावेन क्षत्रभावादिति साख्याक्यात् । प्रवर्तना क्रवेतेति । प्रवृत्त्य-नुकूलत्वेनोक्तबोध प्रवर्तनात्रोच्यते, नचेय लिकादिशक्या, तस्या प्रश्नतिषयकलात्, तेन विष्यर्थं प्रवर्तनैवेल्यिप्रमयन्थेन न विरोध । निरुक्त बोध रूप प्रवर्तनाकरण तु न साक्षा च्छव्दप्रमाणतया तत्राशक्त खात्, अपितु तत्र लिङ्गभूत प्रवर्तनोप-स्थापकरवेन प्रवर्तनाविषयत्ववलविष्यसाधनत्वयोराचार्यादिप्रवर्तनाविषयाध्ययनादौ व्याप्तिप्रहादिति भाव । तद-सपपत्तिरिति । फलविदच्छाविषयसाधनलबोधानुपपत्तिरिखर्यं । तत्पदेन साधनलान्तपरामर्शो न युक्त , नरकसाधनेऽ-प्यगम्यागमनादौ तज्जन्यपुख उत्कटरागवतो बलवदिन्छाविषयसाधनलसभवादिन्छायामौत्कव्यसैव वैजासहपस्य बलवत्त्व-पदार्थलात्तदनुपपत्तिविरहात् । नच बोधविवक्षयापि किं जातमिति वाच्यम् . अनर्थसाधन इत्यत्यापि बलवद्वेषविषयसाधन-त्वेन हि ज्ञात इत्यर्थं , तथाचागम्यागमनादिजन्यसुखे तस्यैवोत्कटो रागो न यस्य तज्जन्यनरक उत्कटो द्वेष, उत्कटद्वेषविषय-साधनत्वेन गृटीते चोत्कटेच्छाविषयसाधनलग्रहोऽनुपपन्न इति विधिस्तादशग्रह भावयन् तदुपपादक बलवद्वेषविषयसाधक-खज्ञानमपि' सपादयति । नचोक्तानर्थसाधकलज्ञानरूपतिहरोध्यभावादेव तद्रपपत्तेरक्तज्ञानकल्पनमनर्थकमिति वाच्यम । प्रवृत्ति प्रति तादशज्ञानाभावत्वेन हेतुलापेक्षया निरुक्तासाधनलज्ञानत्वेन हेतुलस्य युक्ततया प्रवर्तकेन विधिना तत्स-पादनस्मैवोचितलात् । वस्तुतस्तु प्रवर्तनग प्रवृत्तौ न स्वातस्व्येण कारणमितु प्रामाणिकवाक्यजन्यज्ञानविषयीभृता स्वविषयप्रवृत्तिगोत्तरत्वेन क्रियाया बलविदच्छाविषयसाधनलमनुमापयन्ती तादशसाधनलज्ञानस्यैव लोकेऽन्वयव्यति-रेकाभ्या प्रवृत्तिकारणलावधारणात् । बलवदिच्छाविषयल चेष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदु खाधिकविजातीयदु खानविच्छिन्न-विजातीयसुखलम्, दु सावच्छिनल च खजनकजन्यलस्तामानाधिकरण्योभयसबन्धेन, दु खे वैजाल चोत्कटराग-प्रतिबन्धकज्ञानविषयतावच्छेदको धर्म , तथा चोक्तेन लिक्नेनानुमितस्य बलविदच्छाविषयसुखसाधनलस्यागम्यागमनादौ बाह्यादु खसाधनलसङ्गवेनानुपपत्तिर्वास्तविकी ताहशसाधनलामावमाक्षिपत्येवेति तदनुपपत्तिरित्यत्र तच्छन्देन ताहश-साधनलस्पैव परामर्शो युक्तः । एतेन सुखगतवैजात्येनैव सुखस्य साधनल प्रवर्तकज्ञानविषयो नतु बलवदिच्छाविष-यत्वेन, तथाच तादृशवोषहपप्रवर्तनासपादकलोक्तिरयुक्तेलापि निरस्तम् । बलविद्च्छाविषयलस्य निरुक्तविजातीयसुखोप-रुक्षकलात् । नतु कलङ्गविधिस्थले कलर्थलमेव विध्यय । साधनविना कार्यातुपपत्तेर्यहीतत्वेन कतौ प्रशत्तस्य पुरुषस्य ताव-न्मात्रज्ञानादेव कलथें प्रवृत्युपपते , तथाचाप्रीषोमीयहिंसादावनर्थसाधनलाभावस्य विधित कथमप्यनवगमाञ्च निषेध-विषयलासभव इत्यत आह—निष्ट क्रत्वर्थत्वीमेति । सभवलेकशकावनेकशक्तिकल्पनाया अन्याध्यलादाचार्यादिशरणा-स्थळे प्रवर्तनायां वाक्ते. ऋप्तलान्मुख्यकतुविधस्थळेऽपि कलज्ञताव्यभिचारात् वेदेऽपि तत्रैव वाक्तिप्रहादज्ञविधस्थळेऽपि म० गी० ११७

प्रवर्तनाया अवाधात्मस्यर्थेल न विश्यर्थ इति भाव । अङ्गाङ्गिभावआहकमानसहकृताद्विधेरैव ऋसर्थेलावगमान्साक्षादिति । अथ यद्यपि विधिवलवदिच्छाविषयमाधनता बोधयसेवानर्थसाधनलाभाव च, तथापि यत्र 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यादौ प्रधानस्य कृतिविषयस्य भाव्यस्य स्वर्गादेरसमीहितसाधनस्य तत्र यागादावेवाप्रधानेऽपि समीहितसाधनस्वादिक बोध-यति । यत्र लझीषोमीयमित्यादौ प्रवर्तनाविषयीभूता कृति कतुमेव भाव्यत्वेन प्रधानतया गोचरयति तत्र तस्य च समीहित-साधनलादिनावगन्तु योग्यस्य प्रधानस्य तत्त्वेनावगमादेव विधे कृतकृत्यत्वेनाक्रभृतस्य कृतुभावनायां करणतयाम्वितस्वेन कलथैं वेन ज्ञातस्य पशुयागस्य समीहितसाधनलादिक नावगमयतीति विधिस्पृष्टत्वेऽपि निषेधविषयता न विरुध्यत इत्यत आह—प्रवर्तनाकर्मभृतात्वित । विषयीति । भाव्यतयेखादि । अन्यदिति । खर्गं वा कतु वा गोवरयिख्य-न्यद्प्रकृतोपयोगि, भाव्यत्वेन यदाय कमपि गोचरयति त बलविदच्छाविषयलक्ष्पेष्ठत्वेनैव नतु तत्साधनत्वेन, करणत्वेना-न्विते कर्तव्ये तावतैव प्रवृत्युपपत्ते प्रवर्तनाया प्रक्षीणव्यापारलात् । तत्रापि यत्र भाव्यस्य खपदेनोपस्थितिस्तत्रोपस्थितप्रका-रस्येष्टतावच्छेदकत्वेन गृहीतत्वे तेन रूपेण भाव्यतगा तस्यान्वयो, यत्र तु प्रवर्तकवाक्ये ताहशरूपोपस्थापकपदं नास्ति तत्र बलविदच्छाविषयत्वेनैव भाव्यस्यान्वयोऽग्रीषोभीयादिवाक्ये च नास्ति भाग्योपस्थापक पदमिति तत्राभीषोमीयपशुकरणकया-गकरणिकाया भावनाया बलवदिष्टत्वेनैव भाव्यस्य याग।देरन्वयो वाच्य इति स्वर्गवत्तस्यापि तदानीं प्रधानस्यापीष्टसाधनस्य-योग्यस्य तत्त्वेन बोघासभव इति प्रवर्तनाविषयललिक्षेन ताहरीष्ठतत्साधनत्वेन गृहीतेऽक्रकतौ मुख्यकृताविवानर्थसाधन-लाभावोऽर्याद्वोधनीय एवेति भाव । यथाप्राप्तमेव गोचरयतीति । बलविच्छाविषयत्वेन गृहीतमेव भान्यतया विषयीकरोतीलर्थं । अतप्वेति । विधिना भाव्यस्यानिष्टसाधनलाप्रतिक्षेपादेवेलर्थं । विषयत्वाभावादिति । विधेय-लाल्यविषयलाभावादित्यर्थं । तेन भाव्यतया विषयलस्य फल्के प्रागुक्तस्य नासङ्गति । अवलम्बत इति । विषेयत्वेनेत्यादि । विदेशपविधिवाधितसिति । अभीषोमीयपञ्चितिसाया अपि विधिना प्रवर्तनात्मकेन विधेयतया गोचरीिकयमाणत्वेन बलवदनिष्टासाधनत्वेनार्थाद्वोधितत्वेन तादृशबोधस्यापि प्रमात्वेन सुप्रहत्वेन प्रमितानिष्टसाधनलाभावेन बाधितमित्यर्थ । वैषम्यादिति । रथेनफलस्याभिचारविष्यस्पृष्टस्य निषेधगोचरतयानर्थसाधनत्वेन तद्वारा रयेनस्यापि तथालम् , ज्योतिष्टो-मादिफलस्य खर्गस्य विष्यस्पृष्टलेऽपि केनचिदपि निषेधेनाविषयीकरणात् नानर्थसाधनलः, तदङ्गहिंसाया अपि विधिस्पृष्टरवेन निषेषेन गोचरयितुमशक्यलात् न तत्त्वमिति ज्योतिष्टोमस्य खत फलान्नद्वारा वापि नानर्थसाधनलसभव इत्युमयोरनर्थ-साधनस्तत्रभावाभ्या वैषम्याज्योतिष्टोमादेरदृष्टलमित्यर्थ । तथाच इयेनज्योतिष्टोमयोहिंसासपृक्तत्वेनानर्थसाधनलाविद्येषा द्विवेकिना तुल्यैवाप्रवृत्तिरिति साख्यप्रलापो निरस्त इति भाव । न किं सिदेतदिति । सांख्यप्रतिपादित ज्योतिष्टोमादेर-नर्थसाधनल न किंचिदतितुच्छमित्यर्थ । न नियागस्य प्रवर्नकत्वसिति । विधिवाक्यतो गृहीतस्यापीत्यादि । प्रवृत्ति-हेतुत्वेन ऋप्ताया समीहितसाधनलावगतेरेव झटिति प्रवृत्तिनिर्वाहे समुपस्थितोऽपि नियोग पुरुषप्रवृत्तायुदास्ते, तस्यौदासीन्य बलवदिनष्टाननुबन्धित्तज्ञानाजनकत्तम् । यद्यपि ज्योतिष्ट मेऽपि फलसाधनता रयेनवदेवावगम्यत इति विधेस्तन्नाप्यौदासीन्यं स्यात्तथापि तथात्वेऽपि तस्य निषेधमात्रगोचरत्वेनानर्थसाधनलाप्राप्तेर्नाधर्मलं, इयेनादेश्व निषेधगोचरलादनिष्टसाधनस्वेन भवत्यधर्मलम् । वस्तुतस्तु ज्योतिष्टोमादेरायासबहुललेनैहिकानुभूतसमीहितसायनलरहितत्वेन च सर्गस्याननुभूततमा तत्साधनतावगमादपि बळवदायासदु खावगमानिभभवेन ज्योतिष्टोमे प्रवृत्त्यनुकूळरागोत्पादनासभव इति नियोगस्य न तत्रौ-दासीन्यमङ्गीकरणीयम् । अनुदासीने तु नियोगे तादशदु खावगमाभिभवेन बळवदनिष्टाननुबन्धिसबोधजननद्वारा खर्गसाधन-तावगमादप्युत्कटरागसभवेन प्रश्रन्युपपत्ति । श्येनफलस्य लिहानुभूतस्योत्कटरागगोचरत्वेन तत्साधने श्येनेऽपि नान्तरीय-कदु खावगमाभिभवेनोत्कटरागसभवात्प्रवृत्युपपत्तेरुचितमेव विषेरीदासीन्यमिति भाव । फलसाधनत्वाभा**वेनेति ।** विधिवाक्यत फलसाधनलानवगमेनेलार्थ । व्यावर्त्यत्वेनाधर्मत्वसिति । श्येनस्य बलवदिष्यानुबन्धित्वेनाधर्मस्य चोदनालक्षणत्वेन धर्मलापत्त्या तद्यावृत्त्यर्थं बलवदनिष्टाननुबन्धिलविश्विष्टेष्टसाधनलार्थकमर्थपदोपादानमिति भाव । निषि द्धस्यैवेतीति । द्विविधा हि चोदना प्रवर्तिका निवर्तिका च । तत्र प्रवर्तकचोदनार्थप्रवर्तनागोचरस्य चोदनालक्षणस्य धर्मलमेव निवर्तकवोदनार्थनिवर्तनागोचरस्य कलज्जभक्षणादेश्वोदनालक्षणस्याप्यधर्मलमेव तद्यावृत्त्यर्थमुकार्थकार्थपद्मिति भाव, ॥ ७ ॥ ८ ॥ विध्युद्दश इति । यस्य कस्यचित्सन्ध्योपासनादेरित्यादि । तेन नित्यस्यापि दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादेरिः त्यादिना प्रन्थेन प्राङ्गियत्वेनोक्तस्य दर्शपूर्णमासादैविंभ्युदेशे फलश्रवणेऽपि नासङ्गति । कार्यमिति । तदपीसादिः । नित्याना फलमेव नास्तीति । सन्ध्योपासनादिनित्याना विध्युद्देशादौ फलाश्रवणात् विश्चेषत फलज्ञान नास्तीति तत्त्यागो न शक्य इत्यर्थ । तेन नित्याना सर्वथा फलामावे फलामावाकिष्फल तत्क्रथ कार्यमित्याशङ्कोपेक्षण कथ इत-मितिशङ्का निरस्ता । विहितत्वेन फल्सभा नया कार्थलसभवात् । नच त्यागोऽपि ताहशफलस्पैव संभवतीति बाच्यम् । तथासति पुनरप्यकार्येलस्यापनेरिति यथा दर्शादीना नित्याना विध्युद्देश फलश्रवणाद्विशेषतस्तस्य ज्ञानासस्यागेन धार्यकां तथा सम्ध्यावन्दनादीना फलज्ञानाभावात्त्यागो न शक्य इस्रेजेव तात्पर्थस्य वक्तव्यलात् । नवैवमप्युच्यत इस्रादिप्रन्थासङ्गतिः । तत्र सामान्यत फलसद्भावस्य प्रतिपादनात् । शक्काग्रन्थस्यापि सामान्यतः फलसद्भावाभिप्रायकताया उक्तसादिति वाच्यम् ।

तस्यापि व्याख्येयलात् । अथवा नित्याना सर्वथा फलाभावेऽपि नियोगादेव प्रवृत्ति , निष्टे नियोग पुरुषप्रवर्तने कार्यता-ज्ञानातिरेकेणेष्टसाधनताज्ञानमप्यपेक्षते । भवत्यत्र लोकानामनुभव प्रमाणम् , राज्ञा गुरुणा वा नियुक्तेन मयेदमनुष्ठितमिष्ट तु किमपि नालोचितमिति प्रामाकरसरणिमालम्ब्य शङ्कोत्तरप्रन्थयो प्रवृत्तिवींध्या, तत्रानुपपत्तिलेशोऽपि नेति । परन्तु निष्फ-लस्यानुष्ठानासभवादित्यविमग्रन्थदर्शनात् भट्टनैयायिकादिमतानुरोधेन व्याख्यानक्षेशादर । फलमस्ती ति गम्यत इति । प्रमाणलेनावधृतस्य भगवद्वचनस्य नित्यस्य फलाभावे प्रामाण्यानुपपत्तेस्तद्वचनादेव नित्यस्य फलमस्तीत्यस्यापि सिद्धेरित्यर्थ । निष्फरुस्यानुष्ठानासभवादिति स्वतन्त्रो हेतुरय. तेनैतद्वचनस्य यथा नित्यस्य निष्फरुत्वे कार्यक्षोत्त्ययभवात्सफरुले प्रमाणल तथा निखविधायकवाक्यस्याप्यनेनैव हेतुना सफलले प्रमाणलमन्यथाननुष्ठानलक्षणात्रामाण्यप्रसङ्गादिति तदप्रतिपादनेन न्यूनतेति निरस्तम् । निष्फलस्य भ्रमप्रयोजकदोषरहितानामनुष्ठानासभवादिति तु तदर्थं , तथाच तादशानुष्ठानमेव तस्य सफलले मानमिति भाव । तद्भिस्निध त्यक्त्वेति । अत्र तत्पदेन यदि पापक्षयोक्तपुण्ययो परिग्रह तदा तस्याप्य-भिसन्धेस्त्यागेऽनुष्ठानासभवस्तदवस्थ स्यात् अतस्तत्पदेन छप्तपश्चमीकेन तान्यनुष्ठेयानीत्यन्वयिना भाव्यम् तथाच यतोऽस्ति दुरितनिष्ट्रत्यादिक निरास्य फल ततस्तदनुष्ठेयमिरार्थ । अभिसर्निध त्यक्लेरास्य तु बन्धरूपफलाभिसर्निध त्यक्लेरार्थंस्तथा-सति पापनिवृत्त्यादिफलाभिसन्धे सत्त्वेऽपि तस्य ताहशामिसन्धिलाभावादुक्तत्यागोऽक्षत इति भाव । यत्तु काम्ये कमैणि फलाभिसन्धि प्रवर्तको निसे तु सफललमात्रम् तथाच फलाभिसन्धिसागेऽपि प्रवृत्तिनिर्वाह इति । तत्र । निष्फललेऽपि फलसाधनताभ्रमे प्रवृत्तेर्दर्शनात्सफलेऽपि निष्फललभ्रमे तददर्शनाच खरूपत सफलल प्रवर्तक, निष्फलखेखादिप्रन्थस्यापि व्यभिचारेणासङ्गलापत्त्या निष्फलेलन ज्ञातस्यानुष्ठानासभवादिलेवार्थं इति निलस्थलेऽपि तज्ज्ञानमेत्र प्रवर्तक, सामग्रीमेरे मानाभावात्तस्य तथाले च फलेऽनिष्टलप्रह इष्टलाप्रहेऽपि च प्रवृत्त्यदशनादिष्टलप्रहोऽपि तत्र सहकारी वाच्य । सच नेच्छा विनेति भवलेव हि फलाभिसन्धिरपेक्षितो निल्पस्थले सामग्रीमेदकल्पने हि तस्य सफललाभ्युपगमोऽपि निरर्थको निल्पला देव निष्फलेऽपि नियोगमात्रादेव तत्र प्रवृत्युपपत्ते । एव च निष्फलस्यानुष्ठानासभवादित्युक्तिरप्यसङ्गता स्यात्प्राभाकरमत-प्रवेशश्व स्पादिति ॥ ९—१९ ॥ फले विशेष इति । कमलागतत्फललागयोरिलाटि । एकस्य फलमात्रत्यागिनोऽम्यस्य कमैलागिन इत्यर्थ । गौणन्वमेकस्येति मुख्यलमन्यस्येति चालान्तादरविषयलरूपस्य मुख्यलस्य तदपेक्षयाल्पादरं-विषयललक्षणस्य गौणलस्य प्रतिपादकम् फल्ने विश्लेषजिज्ञासायास्तत्रैवोपयोगात् । नतु शक्यलशक्यगुणयोगिलरूपमुख्य-लगीणलपरं तत्रोक्तजिज्ञासानुपयोगादिति बोध्यम् । कर्मफलभोक्तृलाभोक्तृललक्षणबन्धतदभावावेवास्तु तादृशगौणलसुख्य-लप्रयोजकावित्यत आह—तुस्यमिति । तथाच द्वयोरपि कर्मफलभोक्तृत्वप्रयाजकफलाभिसन्धित्यागस्य समानत्नेनोक्तबन्धा भावस्य समानलाम् विशेषकलमिति भाव । फलभोगाभावसाम्ये कर्मलागालागयोरप्युक्तमुख्यगीणलप्रयोजनल न समवतीति तम पृथक्तिम् । शरीरप्रहणविना सुखादीनामप्यभावात्कमैपछलेन तसैवोपादानम् । मायामय।मति । शरीरप्रहण विशेषणमञ्जानां मायाया अज्ञानस्य सत्त्वेन तन्मयस्य तदुपादानकस्य शरीरप्रहणादेरवश्यभाविल्योतनार्थम् । जन्यफलमात्रस्य मायामयसे फलकान्दिनिक्षे प्रमाणयति—फल्गुतयेति । फल्गुतया परमार्थसद्भिन्नसेन तुन्छतयेखर्थ । यदा कर्मफललेन सुखदु खादे प्रसिद्धतया शरीरस्य फलपदार्थले निकृति मानमाह—फल्गुतयेसि । अत्रपक्षे मामायामिति पाठेन भाव्यम् । 'समभिव्याहारात्' इति स्त्रेण कालायनेन पूर्वपक्षितमिल्यन्वय । 'अनङ्ग स्वात्' इति स्त्रेण सिद्धान्तित जैमिनिनेखन्वय । गौणार्थस्थेखादिक तु स्त्रतात्पर्यार्थकथनम् । खखपूर्वजनमङ्कतेन कर्मणोत्तरोत्तरजन्मन एव प्रहणमिखे-कमविककर्मपक्षे विद्यमानजन्मनि फलाभिसन्धिलागेन कर्मकरणेऽपि फलासभवेन जन्मान्तरप्रहणमञ्जस्य कर्मालागिनोऽपि न भवलेवेत्युक्तविशेषप्रतिपादनमसङ्गतमिलत आह—पराक्रान्तमित । बहुतरश्चतिस्पृत्यादिभि कर्मणोऽनेकजन्मा-विद्वाद्भ प्रतिपादन कृतमिति तज्जन्मन इव तद्प्रिमजन्मनोऽपि तव्यन्मपूर्वकृतकर्मणा भवति समव इति न विशेषप्रतिपादनमसङ्गतमिति माव ॥ १२—१७॥ अचेतनखेऽपि वेदस्य यथाचार्यवाक्यादेराचार्यनिष्ठप्रवर्तनावगमकलात्प्रवर्तकलं तथा वेदस्य पौरुषेयले परमेश्वरनिष्ठप्रवर्तनाबोधकलादेव प्रवर्तकलं स्यादेवेति वेदे प्रवर्तनारूपधर्मकल्पना व्यर्थेत्यत आह-पौरुषेयत्वादिति । वेदस्य यथा ह्यपौरुषेयत्व तथा प्रायक्तमञ प्रपश्चित चान्यत्र । अलौकिकमेवेति । लैकिकशब्दाबाध्य लैकिकप्रमाणमात्रागीचर नियोगकार्यापूर्वादिपदाभिषेय यथाकयचिच्छव्दसंबन्धिलाच्छव्दधर्मं केचित्प्राभाकरा कल्पयन्तीलार्थं । यहा शब्दस्य द्रव्यलमभ्युपगम्य तत्र ज्ञानादि-समवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धेनात्मत्वेन रहित, इश्वररूपद्रव्य प्रमाणतो ज्ञानादिकमिवायमत्र प्रवर्ततामित्यादिप्रवृत्ति-गोचरेच्छारूपप्रवर्तनामेबाचार्यो मा प्रवर्तयति विधिमा प्रवर्तयतीलातुमवयो समानाकारकयोविषयवैजालाकल्पनस्मास्याय्य-रवेनोक्तातुभवादेव प्रमाणाद्गद्वातुयायिन एव केचित्कल्पयन्तीत्यर्थ । प्रसृत्तिहेंतुत्व्यापार इति । यत प्रयोजकहेतु-बिहितण्यन्तथातोर्युचि प्रवर्शनाश्चन्द्रनिष्पत्तिरत प्रवृत्त्यनुकृत्व्यापार एव प्रवर्तनापदार्थो नतु प्रवृत्तिगोचरे छेखर्थ । आचा-**बेंग्रेरितोऽह गामानयामीति मनति प्रेरितस्य प्रत्यय सन्त नाचार्थप्रेरणाञ्चानमन्तरेणान्यधर्मप्रेरणाया ज्ञापक न गामानयेत्याचा-**र्भवाक्याहतेऽन्यत्रोपळभ्यत हति वद्याक्यादेव सा प्रत्येतव्या । तत्रान्यपदानामन्यार्थशकत्वेन गृहीतलादावापीद्यापाच लिक्लावे- श्चिष्टस्य तत्र शक्तरवधार्यते । एव वेदवाक्यश्रवणानन्तरमपि विधिमाँ प्रवत्तयति विधिप्रेरितोऽह यज इत्यायनुभवात्तदनुरोधेन लोकवदेव वैदिकलिकोऽपि प्रवर्तकगतपरणाया शक्तिरवधारणीया । तत्र लोके वक्तुश्चेतनलात्प्रवर्तकगता प्रश्चत्यनुक्रूल-व्यापारलक्षणा प्रवर्तना भवत्विच्छारूपैव, वेदे लचेतनेऽनुपपत्तरभावाचेच्छारूपा सा कल्पनीया अपितु ऋप्तस्यैव कस्यचित्र-श्रुत्यमुकूलव्यापारत्वेन लिडभिषेयलमुपगन्तव्यम् । प्रवर्तकवाक्याद्धि प्रवृत्त्यमुकूलव्यापारत्वेनैव तामवगर्येव प्रवर्तते यतो न प्रवर्तनाथामगृहीतशक्ति कश्चित्प्रवर्तते प्रथम प्रवर्तयतीखेतावदेवावगच्छति नचानुसघत्ते तदानीं प्रवृत्तिहेतुण्येथी व्यापार किमात्मक इति, सर्वत्र खारसिकप्रवृत्तिहैत्विष्टसाधनलादिज्ञान विना यद्यपि न प्रवृत्ति समवित तथापि तस्यानुमानतो लामेनान्यलभ्यलाञ्च तत्र लिंड शक्तिकल्पन युक्त प्राथमिकानुमनबाधापतेश्व । यदा हि प्रवर्तकस्यानाप्तभिन्नस्याहितन लादिरहितस्य प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारं प्रतिसन्धते तदा तादशव्यापारभाव्यप्रगृत्तिविषयस्यान्वयव्यतिरेकप्रहमाहात्म्यादिष्टसा-धनलादिकमवगच्छति यथेत्र लोके, तथैव वेदेऽपि ताहराव्यापारावगतौ वेदस्याप्यनाप्तादिभिन्नालात् ताहराव्यापारभाव्य-प्रश्नुत्तिगोचर्यागादेरपीष्टमाधनलादिकम्, इयास्तु विशेषो लोके यनादृशव्यापारबोधकवाक्यात्प्रवर्ते कस्तदुचारयितान्यो वेदे तु य एव तादशव्यापारबोधक स एव, वेदवक्तुर्निराकरणात् । एवच यथा लोके प्रमृत्यनुकूलव्यापारस्य वाक्यार्थज्ञानमारभ्य प्रकृत्तिपर्यन्त ताहराव्यापारत्वेनैव प्रहणमपेक्षित नतु ताहरोच्छालादिना तथा वेदेऽपीति पश्चाल्लोके यथा ताहरोच्छालादिना तद्वगमस्तथा वेदे श्रावणिरुड्प्रसम्बप्तानस्य विषयतया शब्दधर्मस्य प्ररत्यमिधाया वा आख्यातत्वेन लिङ्निष्ठाया-स्तथात्वेनावगमोऽन्यस्य कल्पनाया गौरवात्, लोकसाधारण्येन प्रवृत्त्वनुकूलव्यापारत्वेन तद्वगमाल्लोकवत्प्रवृत्तेरनुपदसुप-पादितलादिखेव स्थिते लिङ्ज्ञानस्य यद्यपि प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वेनैव ज्ञानस्योक्तक्रमेणास्खेव प्रवृत्त्यनुकूलत्व तथापि तत्त्व-मन्यशापि कथन्विदुपपादयति—विधिशब्दस्य चेत्यादिना । एवसति कथन्विदपि नान्योन्याश्रयस्य सभव सत्युक्तकमेण प्रवृत्यनुकूलव्यापारत्वे विशेषदर्शिना तत्त्वेन तज्ज्ञान तत्त्वेन तज्ज्ञाने प्रवृत्तौ सला तादशव्यापारलमिलान्योन्याश्रयो हि कथ-निदेव न विचारतो लिङ्ज्ञानलादिविशिष्टे, तादशव्यापारलग्रह एव तत्प्रसरात् लोकगृहीतशक्तित प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वेनो-परिथते समवादिति । सा च पुरुषप्रवृत्तिश्व । अनुष्ठातु सगदियतुम् । येन खगादेश्यकयागोपादानकप्रवृत्तिर्न ज्ञाता तेन प्रवर्तनाज्ञानवत्तापि तादशप्रवृत्तिसपादनमशक्यमिति लिङ्पदात्प्रवृत्तिज्ञानसपादनमावश्यक, तथाच ज्ञानद्वारा प्रवृत्तिहेतुत्व ळिङ्ज्ञानरूपप्रवर्तनाख्यव्यापार्खाव्याहतमिति तादशव्यापारत्वेन विशेषदर्शिनामिप ळिड्पदालिङ्ज्ञानोपस्थिति सकरेति भाव-। अवृत्तिहेतुर्व्यापारो विधे प्रवर्तनेत्युक्त तत्र विधिरूपस्य लिखादे प्रवृत्तिहेतुत्व विना तद्यापारस्य तत्त्वायोगात्तज्जन्यत्वे सित तजन्यजनकलस्यैव व्यापारपदार्थलादित्युक्तम् । शब्दस्य विधिशब्दस्य । तद्धेतुत्व प्रवृत्तिहेतुलमिति । प्रवृत्तिवाचकलि-शिष्टतयाऽऽख्यातत्वेन लिङ्ज्ञानादिप प्रवृत्तिज्ञानमेव जायते नतु प्रवृत्तिरिति कथं तद्धेतुलमिलात उक्तं तद्धीहेतोरपीति । सल, प्रवृत्तिधीहेतुरेवाख्यातत्वेन लिङ्ज्ञान परंतु तादशिया जाताया लिङ्वेन प्रवृत्तिहेतुव्यापारसक्तिप्रहात्तादशव्यापारोप-स्थितौ सत्यामुपस्थितस्य तादशव्यापारस्य भाव्यत्वेन गृहीततादशकोधे जाते तथावगतप्रवृत्तिविषयत्वेन यागादौ लौकिक-विकस्थले गवानयनादाविवेष्टसाधनत्वप्रहाद्भवति प्रवृत्तिति प्रवृत्तिज्ञानद्वारा प्रवृत्तिहेत्तत्व तस्य भवत्येव सूपपादमिति भाव । परम्परयेति चोक्तक्रमेणापि लिङ्क्षानस्य व्यापारात्मकस्यैव प्रवृत्तिहेत् व प्राप्तं नत् लिङ इत्युक्तम् । लिङ्शावणप्रस्यक्षे संस्थेव वाचकलविशिष्टलिङ्ज्ञान तत प्रवृत्त्यादिकमिति प्रत्यक्ष प्रति विश्यतया तादात्म्येन कारणस्य लिङ परम्परयोक्तया हेतुल-मव्याहत भवतीति भावः । ज्ञानद्वारेणैव खज्ञानद्वारेणेव । इदच ज्ञानस्य व्यापारत्वलभायोक्तम् । व्यापारातिरिक्तः व्यापारेति । प्रवृत्तिज्ञानजनकोक्तव्यापारातिरिक्तस्य प्रवृतिहेतुव्यापारात्मकप्रेरणारूपस्य व्यापारस्य कल्पन इसर्थः,। मानाभावादिति । प्रवृत्तिज्ञापकव्यापारस्यैव ्लिङ्शब्दात्प्रवृत्तिहेतुव्यापारललक्षणप्रवर्तनात्वेन ज्ञाने सत्युक्तरीखेष्टसाधनलान बनुमिखादित प्रवृत्तिनिर्वाहेणान्यथानुपपत्र्य।देर्मानस्याभावादिखर्थ । विवेक इति । भवित्भवनानुकूलभावुकव्या÷ पाररूपाया भावनाया करणतेतिकर्तव्यतादयोऽपि प्रपश्चा इति प्राक् स एव तस्येत्यादिप्रन्थेन वाचकशक्तिरूपाभिधाविधिष्ट॰ ज्ञानस्य प्रवर्तनालाभिधान नासङ्गतम् । प्रवर्तना हि शब्दसबन्धिनी वेदे शाब्दी भावनेत्युच्यते । भावना च करणायात्मिका-पील्यभिप्रायेण तथोक्ते । विशिष्टज्ञान च शब्दज्ञानात्मक शक्तिज्ञानात्मक चापि । तत्र शब्दज्ञानलादिना करणादिव्यविकान तया प्रवर्तनालमेव, शक्तिज्ञानःवेन तु करणलमेवेति विवेक इति भाव । अभिचीयतेऽपीति । तथाचोक्तप्रणाख्या लडादिस्थले तज्ज्ञानस्य प्रशृत्तिज्ञानहेतु वेऽपि र अदिना प्रवृत्तिहेतुःयापारत्वेन तद्नुपस्थापनादुकरीतेषष्टसाधनलानुमित्या-देरभावेन प्रवृत्त्यभावान्न प्रवृत्तिहेतुत्र्यापारत्वमिति न प्रवर्तनाव्यवहारस्य तत्र प्रसङ्ग इति भाव । नतु राब्दस्य शाब्दबोध एव करणत्व ऋप्त नतु राब्दार्थे शब्दार्थश्च प्रवर्तनात्मिका शाब्दी भावनेखत । शब्दस्य भावनाकरणत्वे प्रमाणमाह—अ**नेन** यदिति । अभ्ययनमात्रस्य भाव्यत्वे तत्र पुरुषप्रवृत्त्ययोगादभ्ययनगृहीतेन खाभ्यायेनेष्टं भावयेदिस्यत्र खाभ्यायविभेस्तात्प-र्यमुपवर्णितमस्ति अत्रानेनेति खाध्यायमाह यच्छक्र्यादितीष्ट्रसिष्ट च खर्गायवच्छिक्रप्रवृत्तिहरणशब्दभावनामाव्यमपि तत्कर्मिकायामुक्तभावनाया खाध्यायरूपळिङ करणलस्य खाध्यायोऽध्येतव्य इत्यनेन प्रमाणेन बोधितलारप्रमाणस्य हिं नारुखतिभार इति-पदार्थेऽपिशन्दस्य करणत्वं नाप्रामाणिकमिति भावः । बान्दानुपस्थितस्यापि शान्दे भाने दद्यान्तमाह--

यथाज्योतीति । खरूपतो नामधेयान्वयप्रकारश्चात्रैव वश्यति—नत्वनिमहिनविशेषणेति । एतेनैतदुक्त भवति । विशिष्टान्वयबोधरूपे शाब्दबोधे विशेषणोपस्थितिस्तन्त्र ताविना विशिष्टबोधादशर्नात् । नतूपस्थिना शब्दवृत्तिजन्यसमपेक्षित गौरवादनुपयोगाच । तथाच प्रत्यक्षेण मन प्रमृतिसहकृतेनोपस्थितस्य प्रपृत्यभिधायकशक्तिविशिष्टलिङ शब्दादनुपस्थित-स्यापि करणलेन शाब्दभावनान्वयितया शाब्दबुद्धिविषयल नाप्रामाणिकमिति । अधैनमर्थाध्याहारवादिन प्राभाकरस्य विजय शाब्दी ह्याकाङ्का शब्देनैव प्रपूर्यत इति सिद्धान्तभङ्गश्चेति चेन्न । शब्देनैव प्रपूर्यत इति नियमस्यापरित्यागेन सिद्धान न्तमङ्गाभावादर्थाध्याहाराप्रसङ्गाच । नचैव लिङाद्यपस्थापकशब्दापेक्षाप्रसङ्ग इति वाच्यमाशयानवबोधात् । तथाहि साकाङ्कस्य कस्यचिच्छब्दस्य श्रवणानन्तर तदर्थान्वयिवस्तुगोचराकाङ्काहि शाब्दी साच शब्देनैव शाम्यति। यत पिघेहीत्येताव-दुक्तौ पिधानस्य कर्माकाङ्का नहि प्रत्यक्षदृष्टेन द्वारेण कदान्विदपि व्युत्पन्नाना शाम्यति अपितु द्वारमिति शब्देनैवेत्यवस्य शब्दोऽपेक्षणीयस्तत्राकाङ्कितस्य वस्तुनोपेक्षितशब्दार्थहपले शब्द सार्थमुपस्थापयत्राकाङ्का विनिवर्तयति तत्र चोपस्थिते श्चन्दवृत्तिजन्यलिनयमोऽन्यतस्तत्कल्पने गौरवादपेक्षितशब्दादेव तत्सभवात् । शब्दरूपले चाकाङ्कितस्य खखरूपमुप-स्थापयन्नेवाकाङ्का विनिवर्तयति शब्द विशिष्टान्वयबोधविषयखखरूपस्य श्रोत्रसहकृतेन खेनैवोपस्थापनेनोपस्थापकशब्दा-न्तरानपेक्षणात् । एवच नार्थाध्याहारपक्षप्रसङ्ग । प्रकृते च लिङ्शब्दाच्छब्दभावनायामुपस्थिताया तस्या करणाकाङ्कायामाका-क्कितस्य करणस्य पदार्थंरूपलाभावेसति शब्दात्मकले तात्पर्यविषयतया निणीते अपेक्षितो लिङ्शब्द एव खरूपोपस्थापनेन तामाकाङ्का विनिवर्तयति स्वमात्रेण चोपस्थित्यसभवादनुपस्थितस्य विशेषणलासभवाच श्रोत्रापेक्षा भवति द्वारमित्यादौ च द्वाररूपार्थस्याकाङ्कितलेन शब्देन तेन वृत्तिज्ञानसहक्रुतेनार्थोपस्थापनमेव कियते इति सर्वसामज्ञस्यम् । ज्ञात्वेति । प्रवृत्ति-विषयिकयामिलादि । तेनतेनेति । प्रेषणाच्येषणालादिनेलर्थं । समाने ५ पति । बुद्धस्यापीश्वरावतारलप्रसिद्धेरिलादि । अशरीरस्य वाक्यकर्तृत्वादर्शनात्सशरीरस्यैव तथाल वाच्यमिति शरीरसबन्धनियतदोषसस्पर्शापादिताप्रामाण्यस्य वेदेऽपि समाना प्रसक्तिरिति भाव । साधारणत्वेनेति । ईश्वराङ्गीकर्तृमते कार्यमात्र एवेश्वरेच्छाया कारणलोपगमेन यत्र राजाज्ञया पुरुषप्रवृत्ति तत्राप्ययमत्र प्रवर्ततामितीश्वरेच्छाया वाच्यतया वेदस्थले क्षृप्तप्रवर्तकभावया तयैव तादराप्रवृत्तेरिष सभवाद्राजप्रवर्तनाया अन्यथासिद्धलाद्राज्ञ प्रवर्तकलानुपपत्तिरिति भाव । असाधारणतयेति । कार्यमात्रे कारणानामी-सलामपि राजप्रेरणाविलम्बेन कार्यजनकलादर्शनादीश्वरेच्छाया श्वरेच्छादृष्टकालादीनामसाधारणतत्तत्कार्यकारणविना पुरुषप्रवृत्तिविलम्बाद्राजाज्ञादेर्नान्यथासिद्धि अतएव राजप्रेरितोऽहकरोमि नामाखप्रेरित इति व्यवहारोपपत्तिरिति राजादेर्न प्रवर्तकलानुपपत्तिरिति भाव । प्रवर्तकत्वादिति । प्रवर्तकलस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामसाधारणप्रवर्तनाव्याप्यलमहादि-स्यथं । तथाच वेदस्थळेऽपि सहकारिभूताऽसाधारणी कांचित्प्रवर्तनावश्यमुपेया साच तत्र पुरुषान्तराभावाद्वेदस्यैव मन्त-व्येति शाब्दभावनयैव प्रवृत्तिनिर्वाहे कृतमीश्वरप्रवर्तनयेति भाव । अत्रेश्वरकर्तृत्वतत्सर्वज्ञत्वादिनिराकरण विस्तरेण न्यायक-णिकायामस्तीति नोक्त प्रासिक्षकैतद्विचारबाहुल्याद्वेदान्तविचारानुपयोगिनो ह्युपरमस्यैवोचितलात् । गौरवादिति विवृणोति-इच्छाविषयेति । अन्यलभ्यलादिति विवृणोति—वाक्याधीन्वयेति । ननु स्वर्गस्य कर्मतयान्वये तत्र कर्मविभक्ति-र्थुक्तेखत आह—इच्छा विषयस्येवेति । इच्छाया कमिपदार्थभूताया यद्विषयललक्षण कमेल तदेवाख्यातार्थस्य पुरुष-प्रश्क्तेरिप कर्मेल नान्यत्तस्य च स्वर्गं कामयत इति स्वर्गनाम इत्यत्रानिभधानाद्विग्रहे द्वितीयादर्शनेऽपि कमे कर्मण्यणि श्चते काम्यत इति काम स्वर्गश्रासौ काम स्वर्गकाम इत्यत्र द्वितीयार्थस्याण्प्रत्ययेनाभिधानाद्वितीयाया अन्तर्भूतलमद्दयमानल एव च कमिकमंणि द्वितीयाया अभावे नतोऽनतिरिक्ते प्रवृत्तिकमंण्यपि सा न भवतीति प्रथमैवाख्यातार्थे कमेलसबन्धेन तदन्वये साकाङ्क्षेति भाव । नियमादिति । पश्चम्या अन्तर्भृतलादिलात्रान्वय । इतीलस्य द्वितीयाया इलात्रा-न्वय । कर्मण्यणि कृते सतीति शेष । अन्यविशेषणमपीत्यस्य कामपदार्थनिशेषणतया स्वरसत प्रसितुमईमपीत्यर्थ । योग्यमिति । तथाच योग्यतावशात्कामाभिन्नस्वर्गस्यैव भाव्यतया तत्रान्वय इति भाव । अथापि कामपद विहाय सर्गमिलेव वक्तु युक्त तत्राप्याह—यजतरकर्मकत्वेनेति । सप्रदानरूपगौणकर्मण्येव द्वितीयासाकाङ्क्षवेनेलयं । तथाच द्वितीयार्थकर्मलस्य धालर्थान्त्रयद्वारैवाख्याताम्वयसाकाङ्कलेन धालर्थान्वये निराकाङ्कले द्वितीया नोचितेति भाव । नच कामपद विनेव प्रथमान्त खर्गपद प्रयोक्तव्यमिति वाच्यम् । कामपदसमित्रवाहारादेव साध्यत्वेनान्वययोग्यतास्त्रभान तद्भद्द एव च साध्यत्वेनान्वये प्रथमाया साकाङ्क वोपगमात् । करणतया धालर्थान्वये प्रमाणमाह—सुब्विभक्तीति । भातो करणत्वेऽपि तस्य सुव्विभक्तययोग्यलाच ततस्तृतीयाधालधैसमानार्थकस्तु नामधेय करणार्थकस्ततस्तृतीयाधालधैन स्मैव करणलमाहेति तस्य करणत्व प्रामाणिकमिति भाव । विश्वकृष्टविषयत्वमिति । विभिन्नपदोपात्तविषयलमित्यर्थः । गुणस्य विभिन्नपदोपात्तकातत्र प्रथमे सनिकृष्टविषयलमपि धालर्थस्याविहितत्वेन विधिविषयलसमगतः । द्वितीये तु विप्र-कुष्टविषयत्त्रमेव भातवंस्य प्राप्तत्वेन विषेयत्तलक्षणविधिविषयत्तासभवात् । अतएव होमाश्रितेन दश्लेन्द्रिय भावयेदिवि बचनव्यक्ति । भालर्थानुपरक्तस्य भावसायामिन्द्रियकरणिकायां द्रभ्रश्करणलासंभवान्मलर्थेलक्षणाश्रयणमिति । सामाना-भिकारण्येति । यमा भारतमाञस्य भारतनेनात्नमे तस्मापुरुवार्यतया विश्वनुवक्तेरिष्टस्य कस्विद्धान्यत्वेनान्यये भारत

र्थस्य करणत्वेनान्वयस्य बाच्यतया सोमेन याग यागेनेष्टमित्यन्वये वाक्यमेदापते सोमसाधितेन यागेनेष्टमिति साध्यत्व-साधनखादिविरुद्धत्रिकद्वयापते सोमेन यागेनेति द्रव्यकिययो सामानाधिकरण्यस्य चानुपपत्तर्मेलर्थलक्षणा न तथा नामधे-यस्थले तत्र नामधेयस्य धातुसामानाधिकरण्योपपत्तरुभयोरेकार्यकलादिल्यर्थ । सोमादिवनान्नोऽपि यदि विधेयत्व स्यात्ख-तस्तदसभवात्सोमवतेतिवच्चयोतिष्टोमेति नामवतेति मलर्थलक्षणा स्यादेव ज्योतिष्टोमपदस्य नामपरत्वेन नाम्ना शब्देन क्रियाया एकलाभावेन सामानाधिकरण्यासमवात्ततः नास्तीत्याह—धात्वर्थमात्रेति । शब्दादनपस्थितोऽपीति । धालर्थेन करणभतेन सह नामधेयत्वनिर्णायकन्यायत तादात्म्यमापन्नस्यार्थस्योपस्थापकत्वात् न शब्दोपस्थापकत्व । तस्य विधेयीभूत खार्थपरिच्छेदकतया तात्पर्यविषयलस्य च श्रोत्रसहकृतेन खेन विनैव वृत्त्रापस्थापितस्य खार्थे भानाभ्युपगमेनापि निर्वाह-संभवादिति भाव । नन् भेदसबन्धेनान्वयेऽपि विभक्तयर्थस्यावश्यद्वारता स च विभक्तिसत्त्वे तदर्थभूतो भासतेऽन्यथा लक्ष्य-तयैव यथा राज्ञ पुरुष इत्यत्र विभक्तवर्थभूत । सोमेन यजेतेत्यत्र लक्ष्यस्तथेहापि नामधेयान्वये विभाक्तर्वा लक्षणावापेक्षणीयै-वेखतआह—न विभक्तयर्थो द्वारमिति । यथा विनैव विभक्तयर्थद्वारा प्रातिपदिकनिवनाद्यर्थस्य प्रातिपदिकधालर्थाभ्या-मन्वयदर्शनाभिपातातिरिक्तन्वेन नियमसंकोच इध्यते तथा प्रातिपदिकेन विना वृत्तिमुपस्थापितार्थस्थापि तथान्वयदर्शना त्तवतिरक्तत्वेनापि नियम सकोचनीय इति भाव । नामधेयान्वयविनैव विभक्तयर्थद्वारोदाहरति—तथाचेति । हिमालय-पदेन श्रोत्रेणोपस्थापितस्वस्वरूपस्य नामपदार्थेऽमेदेन तस्य मेदेनेव विनैव विभक्तयर्थं नगाधिराजपदार्थं इति द्रष्टव्यम । यथा तात्पर्यानुपपत्तिर्रुक्षणाया वृत्तित्वे मूल तथा सैव लाघवसहक्रता प्रत्यक्षोपस्थितनामस्वरूपस्योक्तरीत्यान्वयेऽपि मूल-मिलपि बोध्यम् । यत्र लक्षणाया अपि न सभवस्तादृशस्थलमुदाहरति—एविमहिति । अनन्वयाबेति विषृणोति—इष्ट-साधनमितीति । इष्टखर्गसाधनताबोधो हि तात्पर्यविषयोऽन्यथा खर्गकामस्य प्रवृत्त्यज्ञपपते सच खर्गेष्टयोरन्वये सत्येवो-पपद्यते संवासभवीति स्वर्गाद्यन्तर्भावेण शक्तिकल्पने चानन्तशक्त्यापत्ति स्वर्गकामपदस्य विशिष्टार्थलक्षणातात्पर्यप्राहकत्वे च फलतो निर्धंकलापत्तिरिति भाव । करणविभक्तयन्तेति । ज्योतिष्टोमादिपदस्य प्रकृत्यादिगणे पाठाभावात्तत्करूप-कस्यापि चाभावादन्यथाप्युपपतेरुक्तलानुतीयायास्तत्र करण एव वाच्यलादिति भाव । अनन्ययेति । धालर्थस्य न्याय-सते करणतयान्वयाभावात्करणविभक्तयन्तार्थस्य तेनामेदान्वयस्यायुक्तलादनन्वयप्रसङ्गादिखर्थ ॥ १८ ॥ १९ ॥ अव्या-क्रतेत्यविद्यारूपम्लकारणोपाधिको हिरण्यगर्भेति लिङ्गशरीररूपसूक्ष्मोपाधिको विराडिति स्थलकारीरोपाधिक उक्तो न पारि-भाषिकस्तेन समष्टिन्यष्ट्यात्मकेष्वित्यस्य नासङ्गति । अन्यथा तस्य व्यष्टिकपलाभावादसङ्गति स्यात् । व्यष्टीत्यनेन प्राञ्जतेजस-विश्वात्मका जीवमेदा उक्ता ॥ २० ॥ जानेनेति । तृतीयान्तपदप्रतिपाद्य ज्ञान विचाररूप मननशब्दबोध्य साधनरूप-मिह पूर्वश्लोके चोक्तम् । साध्यभूत तु निविध्यासनपरिपाकज साक्षातकारात्मकसुभयखोक उक्तं बोध्यमिति ॥ २१--३०॥ दृष्टार्थस्यायुर्वेदनीतिशास्त्रादिना विहितस्य निषिद्धस्य च दृष्टफलान्वयव्यतिरेकाभ्यां राजसस्यापि यथावदेव प्रहृणसंसव इलरप्रार्थमुभयमित्युक्तम् । अयथावज्ज्ञानस्य तामसलाद्याचरे-अयथावदेवेति । अस्य तात्पर्यार्थमाह-यथायस जानातीति । तथा च राजसो जनो यथावन्न जानाति तामसस्वयथावज्जानातीति विवेक । यथार्थस्तथान्नान यथाव-**ज्ञानं ज्ञानार्थ**यो साहर्य प्रकारेण सबन्ध । अमस्यले ज्ञाने विषयस्वलक्षणप्रकारसंबन्धसस्वेऽपि विषये येन संबन्धेन य प्रकारस्तस्य तत्सवन्धाभावाक साहर्यमिति बोध्यम् । राजसस्य जनस्य धर्मे बलविष्टानुबन्धिलसस्वेऽपि स्वर्गीदसंदेहादधै-व्ययायासादौ बलवद्वेषाच न तस्यावधारणमेवमधर्मे बलवदनिष्टातुबनिधलसस्वेऽपि नरकादिसंदेहादैहिकसुख उत्कटरागाच न तदबभारण भवति यद्यपि तथापि तस्य मूर्ज्ञितनिहितादितामससाधारणलात्र जानातीत्यस्यापि पर्यवसितमाह—किस्वि-दितीति । अवधारणलिकिष्टयथावज्ज्ञानाभावस्यायथावदवधारणरहितज्ञानविष्ठष्टस्य संशयानवधारणज्ञानयोरेव पर्यव-सानमिति तदेवेह विवक्षितमिति भाव । किस्विदिदमित्यनध्यवसायमित्यन्वय । यद्यपि न्यायमतेऽनध्यवसायरूपो ज्ञान-प्रकारो नास्ति तथाप्यनुभवानुरोधायथा विशेषधर्ममात्रप्रकारकस्य घटोऽयमित्याकारकस्य संशयान्यस्य निश्चयस घट एवा-यमित्यस्येतरव्याष्ट्रत्यवगाहिनोऽवधारणात्मकविशेषत्व यथावाय स्थाणुर्न वेत्यस्य संशयमात्रत्वं प्रायोऽय स्थाणुरित्यस्य संभा-बनात्मकविशेषत्व तथापाततो दर्शनस्थले कदाचित्सशयात्रारजायमानस्य किस्तिदिदमित्याकारकस्य संघायनिस्वयमात्राविन रोधिन प्रकारविशेषानवगाहित्वेन तदुभयविलक्षणस्य सर्वगतत्वेन भानयोग्यतया साधारणस्य वसुनो विशेषस्यदन्तस्य प्रकारतयाऽवगाहित्वेन निर्विकल्पकादिप विलक्षणस्य ज्ञानस्यानध्यवसायात्मकलाभ्युपगममुचित मला तथोक्त नैयायिकै-स्खवान्तरविशेषस्यानादृतत्वेन सविकल्पकनिर्विकल्पकलाभ्या ज्ञानस्य द्वैविष्य सविकल्पकस्य यथार्थाययार्यज्ञानलाभ्यां निश्चयसशयलाभ्यां च द्वैविष्यमात्रमुक्तमिदमित्यं नवेति संशयमिखन्वय ॥ ३१--४० ॥ एकजातित्वेनेति । एक जातिर्जन्म मातृत एव नतु सस्कारतो यस्य तत्त्वेनेत्वर्थः । सत्त्वापसर्जनमिति । सत्त्वगुपसर्जन गुणीभूत यत्र तदिसार्वः । एवमभेऽपि । शास्त्रय पुरुषसभावसापेक्षत्वे मानमाह-आस्यातति । अर्थात्ततिकगासर्वतादिकम् । अधिकारिता प्रयोजिकाशक्ति सभावविशेषरूपो ब्राह्मण्यादि तमपेक्यैव शास्त्रण तत्तित्रमासु कर्तृसादिक बोध्यत इसर्य ॥ ४१—४४ ॥ चित्रादिकर्मेश्व । पश्चावैहरूफलक प्रतिबन्धकवद्यात्वज्ञानावच्छेदकपरीरसंबन्धेनाइतपुर 'विज्ञया मजेत प्राक्रम'

इत्यादिभिविहितमिलयं ॥ ४५—५४ ॥ समयायनिकपितेति । वत्तुत इद दुनिक्पमेवान्यतरलमनुगत कारणताव-च्छेदक कारणाव्यवहितोत्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वमुपगम्य करणताद्वय वा खीकरणीयम् ॥ ५५-६० ॥ ईश्वराधीत-तासिति । स्वभावस्य प्राग्भवीयादृष्टसंस्कारहृष्याचेतनस्य चेतनाधिष्ठानमन्तरेणाकिचित्करसाजीवस्यातीन्द्रियतत्साका-स्काराकर्तुरिषष्ठानासंभवात्तद्धिष्ठातृतयेश्वरस्येश्वराधीनतामुपगतामित्यर्थ । एतेन वैषम्यनैर्षृण्यादेरीशस्य नावकाश । भक्ति-रपि पूर्वं विद्युद्धज्ञानात्मिकैवोक्ता । ज्ञानातिरिक्तस्य मोक्षसाधनताया श्रुत्येव प्रतिवेधाद्विस्तरेणेह प्रागुक्तलाच । वासुदेवोऽपि ब्रह्मैव तत्प्रसादोऽपि विमलतत्साक्षात्कार एव । भक्तिस्तुत्यर्थमिह संपन्नोक्तभक्तेर्निषिद्धाचरणेऽपि प्रत्यवायाभाव उक्त पूर्वाप-रवन्यपर्यालोचनातस्तथैव प्रतिभानात् । नराधमाना त् शिवविष्णुद्वेषमलिनान्त करणानामन्यथा प्रतिभानसुचितमेव ॥ ६९ ॥ भानर्थक्यमिति । अत्र परमेश्वरसाखतन्त्रजीनप्रेरकले विधिनिषेषशाक्षा-यामिष्टानिष्टसाधनलयोस्तत्तिकयां प्रशृत्यर्थ-बोधनस्य भवति निर्धंकल पुरुषस्य स्त्रप्रशावस्ततन्त्रसात्परमेश्वरप्रवर्तनानिवर्तनाभ्यामेव तत्प्रशृते सपायलात्तदभावे ताहशबोधसद्भावेऽपि प्रशृतिनिवृत्त्योरभावादिति तत्फलकशास्त्रस्यापि निर्धंकलमेव सर्वस्य पुरुषकारस्येतिचेद्विवक्षितोऽर्ध-स्तदैतस्या एवाशङ्काया समाधात् स्चितलेन तदभावेनासङ्गतिर्दुर्नारा स्यादत परतन्त्राणि पूर्वपूर्वतरभवकोटिसपादितधर्मा-धर्मपरतन्त्राणि भूतानि तदधिष्ठातृतया प्रेरयति चेदीश्वर ससारसमुद्रसतरणे सर्वस्य विधिप्रतिषेधशास्त्रस्य श्रोतन्य इत्यादे 'अहरह सध्यामुपासीत' इत्यादे 'मा हिंस्यात्' इत्यादेश्वानर्थक्य तत्सपादनस्याशक्यलादेव गुरूपसदनादे पुरुषकारस्य च श्रवणा-दितो ब्रह्मज्ञानिऽपि सन्ध्योपास्तिहिंसापरिवर्जनादित पापानुत्पसावपि पूर्वाचरितधर्माधर्माणामेवानन्त्यास्तत्रेरकस्येश्वरस्य प्रेर-णादिसो निवृत्तेनिमित्ताभावात्तद्भोगस्यैव विश्रान्तेर्भोगनान्तरीयकविधिनिषेधविषयिकयातो धर्माधर्मधारायाश्वाविश्रान्तेरि-खर्थो वाच्यस्तथासत्युक्ताशङ्काया समाहितलेन नासङ्गति । तथाहि मनसा ध्यानादिभिस्तस्मिन्नद्वितीयपरमानन्द्घने निदा-त्मिन परमेश्वरे समाश्रिते वाचा कर्मणा चाचरितसकलफलसमर्पणेन निष्कामनिखनैमित्तिकानुष्ठाननिषिद्धपरिवर्जनेनान्त -करणे विशुद्धेऽहकारादिसमस्तदोषे धर्माधर्माद्युत्पादके प्रक्षीणे भोगनान्तरीयककर्मभिर्धर्माद्यत्पादासभवात्तत्त्वज्ञानेन सन्विताना विनाशात्परमेश्वरस्य भोगप्रदकर्माभावेनाधिष्ठानतया प्रेरकलोपरमाद्भवति सुलभ ससारसमुद्रसतरणम् । भवति चान्त करण-शुद्धित रवज्ञानीत्पादन रूपार्थवस्या शास्त्रादेरथैव रवमिति । या तु पूर्वी सार्थकरणे प्रदार्शितशङ्का सापि समाहितेह प्रागधुनापि किचितुच्यते । सर्वेषामस्ष्टेश्वरतदिच्छाप्रयक्षकालादीना साधारणकारणानामप्रसक्षाणा प्रसक्षगृहीतान्वयव्यतिरेककारण-कलापोपसहारमुखेनैव कार्यकारणलमङ्गीकियते न खात्रहयेण । दष्टकारणे ध्वेकस्याप्यभावे कार्यादर्शनादृष्टसकलकारणसंपत्तौ कार्यविलम्बाभावाच तादृशसामग्रीसपत्यसपतिभ्यामदृष्टादिमद्भावासद्भावो केवलमनुमेयौ । एवच प्रवृत्तिनिवृत्योर्देष्टे कारण इष्टानिष्टसाधनलज्ञानेऽन्वयव्यतिरेकाभ्या क्रुप्तेनादछादिमात्रमेव तादशज्ञानयोरिप प्रत्यक्षादिप्रमाण नादछमात्रमिति लौकिक-प्रवृत्यादिविषयिकयास्त्रदृष्ट।दिसहकृतप्रत्यक्षादिप्रमाणत इष्टानिष्टमाधनलप्रहसपतिसभवेऽपि धर्माधर्म य शैकिकिकयायाम-दृष्टादिसहक्रुतशास्त्रत एव तत्सभव इति न शास्त्रवैयर्थभेवभेव पुरुषकारस्यापि न वैयर्थ नचादृष्टादिवैयर्थम् । तत्साधनस्य कुसुमाञ्जल्यादिप्रन्थे विस्तरेण कृतलादिति ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ गुह्यादिति । स्वर्गपशुहिरण्युत्रकलत्रादिषु परमार्थतो रागा-नहेंषु नितान्तरक्तेभ्यो जडतमेभ्यो रक्षणीयादिलार्थसेषा हि महति कर्मयोगे फलकामनाराहिस्येन फलाजनके चेतोषि-शुद्धिद्वारा मोक्षानुबन्धिलेनादरणीये फलामावेन धनव्ययेन श्रमातिरेकेण चानदरातिशयस्यैव समवादिति भाव । गुस्र-तरिमिति । प्रमाणमार्गनिष्णातमन्येभ्यस्तार्किकमीमासकेभ्योऽशुद्धान्त करणेभ्यस्तात्पर्याष्ठहेण कुमार्गपातिभ्यश्व रक्षणीय-तरम् । तार्किकाचीना हि प्रत्यक्षादिब छवत्प्रमाणबाधिनाद्वैतादिविषयत्वेनाश्रद्धातिशयेनानादरातिशयान्मिलेनान्त करणानां श्रद्धावता च खर्गनरकादावापाततो मिथ्यात्रहाद्रागद्देषप्राबल्यादिहितत्यागनिषिद्धाचरणविनिपातकलाचेति भाव । गुह्यतम-मिति । मलिनतरान्त करणेभ्यस्वामसराजसश्रद्धायुक्तेभ्यस्वत्त्वतो ह्यगृहीतबहुतरार्थवादार्थेभ्य शापगृहीतजन्मभ्यो बहुभ्यो नराधमेभ्यो रक्षणीयतमादिखर्थ । तेषा हि बहुतरार्थवादव्यामोहितान्त करणतया निखनैमित्तिकवर्णाश्रमाचारधर्मपरि-द्यागेम यथार्थमत्खरूपाज्ञानेन बाह्यमुखतया चानर्थावनिपातप्रयोजकलादिति भाव । दुर्घाह्यतममदीयाद्वितीयानन्दिचद्धन-षिवस्ररूपानुसरणस्य सर्वथा हि प्रथम दु शक्यतादुर्पाद्यतरमदीयमायोपहितेश्वरात्मक्रपस्यापि तथालमित्यशुद्धान्त करणा-वस्थाया सुमहकोटिकन्दर्पकमनीयलीलामयमनुष्यानुकारिचतुर्भुजिद्दिभुजभवाच्युताचात्मकमूर्ते सद्गुरूपदेशतो बाह्याभ्यन्त-राराधनपरिपार्टी विज्ञाय नित्यनैमित्तिकानुष्ठानपुरस्सरं प्रत्यक्षादिप्रमाणाबाधादितो दढश्रद खर्गायतिशायिमविष्णवादि-लोकसुललोमेन निरन्तर बाह्याराधन भवति प्रथन विधेय तदिहितवतथ प्रश्लीणाद्युद्धितयान्तराराधने भक्त्यभिरुचि-स्ततश्च निरन्तरानुष्ठितात्प्रक्षीणतराशुद्धितया समुपजातशमदमादिमतो निरुक्तलोकाप्तिलोभविगमेन निष्कामसकलकर्मा-ुष्ठानाभिरतीश्वरस्वरूपानुपातिप्रज्ञलसपत्त्या प्रक्षीणतमान्त करणाशुद्धिता भवति । भवति च मदीये शिवास्ये परस्वरूपे मनस प्रवेशयोग्यता । ततक्ष विविदिषादिक्रमेण मदीयपरमानन्दैकतानाद्वयचिद्रूपान्।रिनरन्तरवृत्ति।वाहरूपनिदिध्या-सनात्मिका साक्षात्कारनिदानभ्ता भवति परा भ'केरिति मुलोपायभ्तचेन प्रशस्ततमा मत्परिन्छिन्खरूपयजननमना-दिरूपा भक्तिग्रेरुणा सम्यगुपदिष्टा प्रथम सवैरनुष्ठेया। मदिममता सा तु ज्ञानरहस्योपदेशप्रवणमनसा मया तदिषकारिणे तुभ्य नोपदिष्टाऽषुना शास्त्रोपदेशममाह्या ततो व्याष्ट्रत्तमनसोपदिश्यत इति भगवदिभप्रायो नतु परमपुरुषार्थमोक्षानन्यस्थान्वानमार्गादुत्कृष्टलेन ततो गुद्यतमले बाह्याभ्यन्तरपरिच्छिन्नखरूपयन्नमनादिभक्तिमार्गे सकलान्यवस्तुमिभ्याल्यख्यल्परमपुरुषार्थस्वप्रकाशपरानन्दरूपलपरपूर्वोपदिष्टमकलशास्त्रव्यक्रोपप्रसङ्गादिति ॥ ६४ ॥ परित्यउयेति । अन्त करणशुद्धधीनविविदिषासन्यासात्पूर्व मुमुक्षुणापि फलकामनापरिलागेन वर्णाश्रमोन्वितकर्मकरणस्य भूयसा प्रवन्धेन साधितलात्त्वानीं तत्परिलागोपदेशे पूर्वापरविरोधप्रसङ्गाद्याच्छे—विद्यमानेति । शरणलेन ससारसमुद्रे मुहुनिपत्तो रक्षकलेनानाद्व्य फलकामनारहितिनलनेमित्तिकानुष्ठानमात्रादेवाह मुख्य इति बुद्धिस्तत्रादरस्तत्परिलज्येल्यर्थ । तादशा वृष्टानस्य केवलान्त करणशुद्धिहेतुलेन ज्ञानोपायतैव । मोक्षोपायता तु श्रवणादिसाक्षात्कारान्तस्य मदेकशरणीकरणापरपर्याय-स्थैवेति तत्रैवादरो नितरा विधेयो नतु कर्मणि शुद्धेऽन्त करणे विक्षेपहेतुस्तत्त्वन्यसनीयमेवेति भाव । मदेकशरणस्थिति । नित्यनैमितिकानुष्ठानेन विश्वद्धान्त करणस्य सन्यासहूपसर्वधर्मपरिल्यागेन निवृत्तविक्षेपस्य सजाताद्वितीयशुद्धनिद्भूपमदेकन्योचरिनरन्तरवृत्तिप्रवाहस्थल्यर्थ ॥ ६५—७८॥

श्रीधर्मदत्तविदुषा मैथिलेन यथामति ॥ गूडार्थदीपिकालोको विहितोऽस्तु मुदे सताम् ॥ १ ॥ ६ति श्रीमन्मिथिलावास्तव्यश्रीधर्मदत्तरार्म (प्रसिद्धश्रीवश्वारार्म )प्रणीते भगवद्गीतागूढार्थदीपिकातस्वालोकेऽप्रादशोऽध्यायः॥ १८॥



## श्रीमद्भगवद्गीतापद्यानामकारादिकोशः।

| श्लोकप्रतीक                 | अ०  | श्लो॰ | श्लोकप्रतीक                | अ०  | श्चो॰ | श्लोकप्रतीक                 | ভাক | ঞ্চী ০ |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|--------|
| अकीर्तिं चापि भूतानि        | ર   | 38    | अनुद्वेगकरं वाक्यम्        | 90  | 94    | अश्रद्धया हुत दत्त          | 90  | 26     |
| अक्षरं ब्रह्म पर्म          | 6   | 3     | अनुबंध क्षय हिंसाम्        | 94  |       | अश्वत्य सर्ववृक्षाणा        | 90  | २६     |
| अक्षराणामकारोऽस्मि          | 90  | \$3   | अनेकचित्तविश्राता          | 9 € | 96    | असक्तबुद्धि सर्वत्र         | 96  | 88     |
| अग्निज्योतिरह शुक्र.        | 6   | 28    | _                          | 99  | 96    | असक्तिरनभिष्वग              | 93  | 3      |
| <b>अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय</b> | 2   | 38    | अनेकवक्रनयनम्              | 99  | •     | अस्त्यमप्रतिष्ठ ते          | 9 € | e      |
| भजोऽपि सन्नव्ययात्मा        | 8   | Ę     | अन्नाद्भवति भूतानि         | 3   | 98    | असौ मया हत शत्रु            | 9 € | 98     |
| अज्ञश्वाश्रद्धानश्व         | 8   | 80    | अन्ये च बहुव शूरा          | 9   | •     | असयतात्मना योगो             | Ę   | 3 6    |
| अतकाले च मामेव              | 6   | 4     | अन्ये खेवमजानत             | 93  | 34    | असंशय महाबाहो               | Ę   | 34     |
| अतवत्तु फल तेषाम्           | v   | 23    | अपरं भवतो जन्म             | 8   | 8     | भसाक तु विशिष्टा ये         | 9   | ·      |
| अतवत इमे देहा               | 2   | 96    | अपरे नियताहारा             | 8   | 30    | अह कतुरह यज्ञ               | 9   | 96     |
| अत्र शूरा महेष्वासा         | 9   | 8     | अपरेयमितस्खन्या            | v   | نع    | अहकारं बल दर्प              | 98  | 96     |
| अथ केन प्रयुक्तोऽयम्        | 3   | 3 6   | अपर्याप्त तदस्माकम्        | 9   | 90    | ,,                          | 96  | 43     |
| अथ चित्त समाधातु            | 92  | 9     | अपाने जुह्वति प्राणम्      | 8   | 39    | भहमात्मा गुडाकेश            | 90  | 30     |
| अथ चेत्त्वमिम धर्म्य        | 3   | 33    | अपि चेत्सुदुराचारो         | 9   | ३०    | अह वैश्वानरो भूला           | 94  | 98     |
| अथ चैन निखजात               | 3   | 3 6   | अपि चेदसि पापेभ्य          | 8   | 3 6   | अह सर्वस्य प्रभवो           | 90  | 6      |
| अथवा योगिनामेव              | Ę   | ४२    | अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्व      | 98  | 93    | अह हि सर्वयज्ञाना           | 9   | 38     |
| अथवा बहुनैतेन               | 90  | ४२    | 22 22                      | 90  | 99    | अहिंसा सलमकोध               | 98  | २      |
| अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा    | 9   | २०    | अभय सत्त्वसञ्जद्धि         | 96  | 9     | अहिंसा समता दुष्टि          | 90  | 4      |
| अयैतदप्यशक्तोऽसि            | 92  | 99    | अभिसधाय तु फल              | 90  | 92    | भहो बत महत्पाप              | 9   | 84     |
| अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि    | 99  | 84    | <b>अभ्यासयोगयुक्तेन</b>    | 6   | ٥     | आ                           |     |        |
| अदेशकाळे यहानम्             | 90  | २२    | धभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि       | 92  | 90    | आख्याहि मे को भवानु         | 99  | 39     |
| अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्      | 93  | 93    | <b>धमानिलमदभिलम्</b>       | 93  | હ     | थाचार्या पितर पुत्राः       | 9   | 38     |
| अधर्म धर्ममिति या           | 96  | 32    | अमी च ला धृतराष्ट्रस्य     | 99  | २६    | भाव्योऽभिजनवानस्मि          | 95  | 94     |
| अधर्माभिभवात्कृष्ण          | 9   | 89    | अमी हि ला सुरस्था          | 99  | 29    | आत्मसभाविता स्तब्धा         | 96  | 90     |
| अधश्रोर्धं प्रसृतास्तस्य    | 94  | 3     | अयनेषु च सर्वेषु           | 9   | 99    | भारमीपम्येन सर्वत्र         | Ę   | 32     |
| अधिभूत क्षरो भाव            | 6   | 8     | अयति श्रद्धयोपेतो          | Ę   | ३७    | आदिखानामह विष्णु            | 90  | 29     |
| अधियज्ञ कथ कोऽत्र           | 6   |       | अयुक्त प्राकृत स्तन्ध      | 96  | 26    | भापूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ       | 2   | 40     |
| अधिष्ठान तथा कर्ता          | 96  | 98    | अवजानति भा मूढा            | 9   | 99    | <b>भा</b> त्रद्मभुवनाह्रोका | 6   | 9 6    |
| <b>अ</b> ध्यात्मज्ञाननित्यल | 93  | 1     | अवाच्यवादाश्व बहुन्        | 3   |       | धायुधानामह वज्रम्           | 90  | 26     |
| अध्येष्यते च य इम           | 96  | ,     | भवनाबि तु तद्विद्धि        | 3   | 90    | भायु सत्त्वनलारोग्य         | 90  | 6      |
| धनतविजय राजा                | 9   |       | अविभक्त च भूतेषु           | 93  | 98    | भारस्कोर्भुनेर्योग          | £   | ş      |
| अनतश्रासि नागाना            | 90  | 28    | अव्यक्तावीनि भूतानि        | 3   | 26    | भावत ज्ञानमेतेन             | 3   | 38     |
| धनन्यचेता सततम्             | 6   |       | अव्यक्ताद्यक्तय सर्वा.     | 6   | 96    | आशापाशशतैर्वद्धाः           | 36  | 92     |
| अनन्यार्थितयतो मा           | 9   | २२    | अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त     | 6   | 29    | आश्चर्यवत्पर्यति कश्चि      | 2   | 28     |
| धनपेक्ष शुन्वर्दक्ष         | 92  | 98    | अव्यक्तोऽयमर्चिखोय         | 3   | २५    | अधिरी योनिमापचा             | 96  | 20     |
| अनादिला निर्गुणलात्         | 93  | 39    | अव्यक्त व्यक्तिमापन        | U   | 58    | भाहारस्वपि सर्वस्य          | 90  | •      |
| अनादिमध्यातमनत              | 99  | 98    | अशास्त्रविहित घोरं         | 90  | ч     | आहुस्लामृषय सर्वे           | 90  | 93     |
| अनाश्रित कमैफल              | Ę   | 9     | <b>अशोच्यानन्वशोचस्त्व</b> | 2   | 99    | *                           |     |        |
| अतिष्टमिष्ट मिश्र च         | 96  | 92    | अश्रद्धानाः पुरुषा-        | 8   | 3     | इच्छाद्रेषसमुत्थेन          | ¥   | 30     |
| भ ० गी०                     | 994 |       |                            |     |       |                             |     |        |

## श्रीमद्भगवद्गीता-

| खोकप्रतीकं.                            | <b>ध</b> | श्रो       | • श्लोकप्रतीक.              | क्ष | ঞ্চী | • । श्लोकप्रतीकं <b>.</b>               | 870        | श्चे |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----|------|-----------------------------------------|------------|------|
| रच्छा द्वेषः सुख दु ख                  | 93       | (          | ६ एतान्यपि तु कर्माणि       | 96  | •    | ६ कामैस्तैस्तैईतज्ञाना                  | v          | 30   |
| इति गुद्यतम शास                        | 94       | 2          | • एतां इष्टिमबष्टभ्य        | 96  | •    | ९ काम्यानां कर्मणां न्यासं              | 96         | 3    |
| इति वे ज्ञानमाख्यातं                   | 96       | Ę          | रे एतां विभूतिं योग च       | 90  | ,    | ॰ कायेन मनसा बुखा                       | 4          | 99   |
| इति क्षेत्र तथा ज्ञानं                 | 93       | 9          | A                           | 96  | 3:   |                                         | 3          |      |
| इछार्जुनं वासुदेवसायोक                 | ला ११    | 4          |                             | 9   | 33   |                                         | 93         | 20   |
| इसह वासुदेवस्य                         | 16       | 9          |                             | 9   | 80   |                                         | 96         | 9    |
| इदमय मया लब्धं                         | 95       | 9          | र एवसुक्ला ततो राजन्        | 99  | •    |                                         |            |      |
| इदं तु ते गुहातमम्                     | 8        |            | १ एवसुक्ला ह्षीकेश          | 2   | •    |                                         | 9          | 33   |
| इदं वे नातपस्काय                       | 96       | Ę          |                             | 99  | 3    | कांक्षत कर्मणां सिद्धि                  | 8          | 9 4  |
| इदं शरीरं कोंतेय                       | 93       |            | १ एव ज्ञाला कृतं कमी        | 8   | 94   |                                         | -          | 93   |
| इदं ज्ञानमुपाश्रिख                     | 98       | 7          | एव परंपराप्राप्तं           | ٧   | · 4  |                                         | *          | 9 6  |
| इदियसेंदियसार्थे                       | 3        | Ę          | एव प्रवर्तित चक             | 3   | 96   |                                         | ٥          | 9    |
| इंद्रियाणां हि चरतां                   | 2        | Ę          |                             | 8   | 33   |                                         | 9          | 3 \$ |
| इदियाणि पराण्याहु                      | ş        | ¥          |                             | ą   | 83   |                                         |            | 86   |
| इदियाणि मनो बुद्धि                     | 3        | 80         |                             | 92  | 9    |                                         |            | 94   |
| इदियार्थेषु वैराग्यम्                  | 93       | 6          |                             | 2   | 39   | कुतस्बा कश्मलमिद                        | 3          | 3    |
| इमं विवखते योग                         | 8        | 9          | एवा त्राझी स्थिति- पार्थ    | 3   | ७३   | 10 do a sand 1900                       | 9          | 80   |
| रधन् भोगान् हि वो दे                   | ग ३      | 93         |                             |     | ٠,   | 6.11.1(4).481                           | 9          | 34   |
| इहैकस्य जगत् कृत्व                     | 99       | y          | 211                         |     |      | कृषिगोरक्षवाणिज्य                       | 96         | XX   |
| इद्देव तैजित. सर्गो                    | 4        | 99         |                             | 90  | २३   | कैछिगैस्त्रीन्गुणानेतान्                | 98         | २१   |
| 2                                      | •        | • •        | ओमिलेकाक्षरं महा            | 6   | 93   | MAISTAIN GAIR                           | 3          | £ \$ |
| Same and annual                        |          |            |                             | •   | 13   | क्रैच्य मा सा गमः पार्थ                 | 3          | 3    |
| र्वेश्वरः सर्वभूतानां                  | 96       | <b>§</b> 9 | क                           |     |      | क्रेशोऽधिकतरस्तेषां                     | 93         | 4    |
| ड                                      |          |            | किकोभयवित्रष्ट              | Ę   | 36   | क्षित्र मवति घर्मात्मा                  | 5          | 39   |
| <b>उचैः</b> श्रवसमश्रानाम्             | 90       | 30         | कमिदेतच्छुत पार्थं          | 96  | 45   | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव                  | 93         | 3.4  |
| उरकामंतं स्थितं कापि                   | 94       | 90         | कट्टम्लकवणात्युष्ण          | 90  | 9    | क्षेत्रज्ञ चापि मां विदि                | 93         | 3    |
| उत्तमः पुरुषस्क्षन्यः                  | 94       | 90         | कथ न हैयमसाभि               | 9   | 35   | ग                                       |            |      |
| <b>उत्समञ्ज्ञक</b> धर्माणां            | 9        | **         | कथं मीष्ममह संख्ये          | 2   |      | गतसंगस्य गुक्तस्य                       |            |      |
| डत्सीदेयुरिमे लोका                     | 3        | 38         | कथं विद्यामह योगिन्         | 90  | 90   | गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी                | ¥          | 23   |
| उदारा सर्व एवेते                       | Ü        | 96         | कमंजं बुद्धियुक्ता हि       | 9   | 49   | गाण्डीव संसते हस्तात्                   | \$         | 96   |
| <b>उदावीनवदासी</b> नो                  | 98       | 83         | कमण सुकृतस्याह              | 98  | 96   | गाण्डाव क्षस्त इस्तात्                  | 9          | 3.   |
| च्य रेवात्मनात्मानं                    | 4        | 4          |                             | 3   | 30   | गामाविश्य च भूतानि                      | 94         | 35   |
| सपद्रष्टानुमंता च                      | 13       | 22         | कर्मणो वापि बोद्धव्य        | ¥   |      | गुणानेतानतीस त्रीन्                     | 98         | २०   |
| <b>35</b>                              | ,,       | ,,         | कमण्यकमै यः पश्येत्         | ¥   | 96   | गुरूनहत्ना हि महाजुमावान                | <b>X</b> 3 | 4    |
| कर्ष गच्छंति सत्त्वस्था                | 014      | _          | कमण्येवाधिकारस्ते           | 3   | 80   | च                                       |            |      |
| जन्म गण्छात सरपस्य।<br>जन्ममुख्यमभःशाख | 98       | 96         | कमै ब्रह्मोद्भव विदि        | \$  | 94   | वचल हि मनः कृष्ण                        | •          | 38   |
|                                        | 94       | 9          | कर्मेंद्रियाणि संयम्य       | 3   | 4    | चतुर्विभा भजते माम्                     | v          | 96   |
| ऋ                                      |          |            | कर्षयंतः शरीरस्थं           | 90  | 6    | चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट                 | ¥          | 93   |
| क्षविभिर्वहुचा गीतं                    | 95       |            | कविं पुराणमञ्ज्ञासितारं     | 6   | 3    | चितामपरिमेयां च                         | 96         | 99   |
| Q                                      |          |            | कसाम ते न नमेरन्            | 99  | 30   | चेतसा सर्वेक्मीण                        | _          | 40   |
| तच्छुसा बचन केशवस्य                    | 99       |            | काम एव कोध एव               | 3   | 30   | अ                                       |            | -    |
| त्योनीनि भूतानि                        | 9        | 8          | कामको धवियुक्तानां          | 4   |      | जन्म कमैं च में दिवां                   |            | _    |
| तन्मे संवाय कृष्ण                      | •        | 33         | <b>ज्ञानात्रिस</b> दुष्प्रं | -   | - 1  | ग्ग्य कम म म १६व्य<br>गरामरणमोक्षाय     | *          | \$   |
| वाच इंड्रमिकामि                        | _        |            | <b>ज्ञानमान अर्गपरा</b>     |     |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | 35   |
|                                        |          | 4          | an-estation added of Al     | 3   | 2610 | गतसा है घुनो मृत्युः                    | 3          | 34   |

## पद्यानामकारादिकोशः ।

| श्चो <b>क</b> प्रतीक                | 910 | <b>ষ্টা</b> • | <b>श्लोकप्रतीक</b>     | अ• | श्चो•      | <b>क्षोक</b> प्रतीकं                                 | अ०       | স্ভী ০ |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------|----|------------|------------------------------------------------------|----------|--------|
| जितात्मन प्रशातस्य                  | Ę   | હ             | तसादोमित्युदाहस्य      | 90 | २४         | वा <b>वापृथिव्योरिदम्</b>                            | 99       | 50     |
| ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये               | 9   |               | तसावस्य महाबाहो        | २  | 50         | चूत छल्यतामस्मि                                      | 90       | 3 6    |
| ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा              | Ę   | 6             | तसानाही वय हतु         | 9  | ३७         | द्रव्ययज्ञास्त्रपोयज्ञा                              | R        | २८     |
| ज्ञामेन तु तदज्ञान                  | 4   | 96            | तस्य संजनयन् हर्ष      | 9  |            | हुपदो द्रौपदेयाश्व                                   | 9        | 96     |
| ज्ञान कर्म च कर्ता च                | 96  | 98            | तानह द्विषत क्रूरान्   | 96 | 98         | द्रोण च भीष्म च                                      | 99       | 38     |
| ज्ञानं तेऽह सविज्ञान                | v   | 3             | तानि सर्वाणि सयम्य     | 3  | Ęg         | द्वाविमी पुरुषी लोके                                 | 94       | 98     |
| ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता               | 96  | 96            | तुल्यनिंदास्तुतिमौंनी  | 92 | 98         | द्रौ भूतसगौं लोकेऽस्मिन्                             | 98       | Ę      |
| ह्रेय स नित्यसन्यासी                | 4   | 3             | तेज क्षमा पृतिः शौचं   | 98 | Ę          | Qu                                                   |          |        |
| ज्ञेय यत्तत्प्रवक्ष्यामि            | 93  | 92            | ते त भुक्ता खर्गलोकं   | 9  | २१         | धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे                            | 9        | 9      |
| ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते               | 3   | 9             | तेषामह समुद्धर्ता      | 92 | y          | धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण                               |          |        |
| ज्योतिषामपि तज्योति                 | 93  | 90            | तेषामेवानुकपार्थं      | 90 | 99         | धूमेनावियते वि                                       | Ę        | 37     |
|                                     | •   |               | तेषा सततयुक्तानां      | 90 | 90         | वृत्तनामयत पा <b>र्व</b><br>वृत्ता यया <b>भारयते</b> | 96       | 11     |
| त                                   |     |               | तेषां शानी निखयुक्त    | v  | 90         | वृक्षा यया यारपप<br>वृष्टकेतुश्चेकितानः              | 9        | 4      |
| ~                                   | •   | 9             | व्यक्ता कर्मफलासंग     | ¥  | २०         | ध्यानेनात्मुनि पश्यति                                | 93       | 28     |
| त तथा कृपयाविष्ट                    | 2   | •             | खाज्य दोषवदिखेके       | 96 | ş          | च्यायतो विषयान्युस                                   | 3        | 43     |
| तत पद तस्परिमार्गितव्य              | 94  | *             | त्रिभिर्गुणमयैर्भावै.  | •  | 93         | વ્યાવતા ાવવવાન્યુવ                                   | `        | 4,     |
| तच सस्मृत्य संस्मृत्य               | 96  | 99            | त्रिविधा भवति श्रदा    | 90 | २          | न                                                    |          |        |
| तत शखाश्र मेर्यश्र                  | 9   | 93            | त्रिविध नरकस्येदं      | 94 | 29         | न कर्तृत्व न कर्माण                                  | 4        | 98     |
| तत खेतैईयैर्युक्ते                  | 9   | 98            | त्रेगुण्यविषया वेदा    | 3  | ४५         | न कर्मणामनारंभात्                                    | ş        | 8      |
| तत स विस्मयाविष्टो                  | 99  | 98            | त्रैविद्या मा सोमपा    | \$ | २०         | न काक्षे विजयं कृष्ण                                 | 9        | 38     |
| तत्त्ववित्तु महाबाही                | \$  | 36            | लमक्षरं परमं वेदितव्यं | 99 | 96         | न च तस्मान्मनुष्येषु                                 | 96       | 55     |
| तत्र तं बुद्धिसंयोगं                | Ę   | 8.5           | लमादिदेवः पुरुष पुराण  | 99 | 36         | न च मत्स्थानि भूतानि                                 | \$       | ų      |
| तत्र सस्व निर्मललात्                | 98  | Ę             | ą                      |    |            | न च मां तानि कर्माणि                                 | 9        | 9      |
| तत्रापर्यत्स्थतान्पार्थः            | 9   | २६            |                        | _  |            | A                                                    | ٠<br>۶   | Ę      |
| तत्रैकस्य जगत्कृत्स                 | 99  |               | दंडो दमयतामसि          | 90 | ३८<br>४    | 202                                                  | ર        | 30     |
| तत्रैकाम मनः कृता                   | 4   |               | दंभो दर्गेऽभिमानश्व    | 96 | -          | न तदस्ति पृथिव्या वा                                 | 96       | 80     |
| तत्रैव सति कर्तारं                  | 96  |               | दष्ट्राकरालानि च ते    | 99 | <b>3</b> 7 | 4 4                                                  | 94       | Ę      |
| तरक्षेत्र यच याहक्च                 | 93  | ₹             | दातव्यमिति यहान        | 90 | 40         | न तु मां शक्यसे द्रष्ट                               | 99       |        |
| तदिखनभिसघाय                         | 90  | २५            | दिवि सूर्यसहस्रस       | 99 | 99         |                                                      | 3        | 92     |
| तहुदयस्तदात्मान-                    | 4   |               | दिव्यमाल्यांबरधरं      | 99 | 71         | न द्रेष्ट्राकुशलं कर्म                               | 96       | 90     |
| तद्विद्धिः प्रणिपातेन               | x   |               | दु खमिसेव यत्कर्म      | 96 | ء          | न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य                          | 4        | २०     |
| तपस्त्रिभ्योऽधिको योगी              | É   |               | दु खेष्वनुद्विप्तमना   | 2  | 79         | न बुद्धिमेद जनयेत                                    | <b>ફ</b> | 3 4    |
| तपाम्यहमह वर्षे                     | 5   |               | दूरेण ह्यवरं कर्म      | 3  | 2,         | नभ स्पृश बीसमनेकवर्ण                                 | 99       | 28     |
| तमस्लज्ञानजं विद्धि                 | 38  |               | दृष्ट्वा तु पाडवानीक   | 9  |            | नम पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते                             | 99       | 80     |
| तमुवाच हपीकेश                       | 3   | 90            | हब्दें मानुष रूपं      | 99 | 77         | न मां कर्माण लिंपति                                  | Α.       | 98     |
| तमेव शरणं गच्छ                      | 96  |               | ह्रष्ट्रेम खजन कृष्ण   | 9  |            | •                                                    | y        | 94     |
| त विद्याहु खसंयोगं                  | Ę   |               | देवद्विजगुरुप्राश्     | 90 |            | न मां दुष्कृतिनो मूढा                                | ą        | 22     |
| तसाच्छास्र प्रमाणं ते               | 96  |               | देवान्भावयतानेन        | 3  |            | न मे पार्थास्त कर्तव्य                               | 90       | 3      |
| तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय             | 99  |               | देही निखमवध्योऽय       | २  | 3,         | न मे विदुः सुरगणाः                                   | 94       |        |
| तसारवर्भिद्रियाण्यादी               | 3   | 89            | देहिनोऽसिन्यथा देहे    | २  |            | न इपमस्येह तथोप                                      |          |        |
| तसात्त्वमुत्तिष्ठ यशो कमख           | 99  | <b>₹</b> ₹    | दैवमेबापरे यज्ञ        | ¥  | 30         | न वेदयहाध्ययनैः                                      | 99<br>96 |        |
| तसात्सर्वेषु काळेषु                 | 6   |               | दैवी होषा गुणमयी       | •  |            | नष्टो मोद्दे स्मृतिर्लब्धा                           | 7¢       |        |
| तसाद्यकः सततं                       | 3   | 98            | देवी संपद्विमोक्षाय    | 36 |            | नहि कश्चित्क्षणमपि                                   |          |        |
| तसादशानसंभूत                        | 8   | *3            | दोषैरेतै. कुलझाना      | 9  | 8          | नहि देहमृता शक्य                                     | 90       | 11     |
| The same of the same of the same of |     |               |                        |    |            |                                                      |          |        |

| ,                                              |          |        |                                         |    |            |                                 |     |                                       |
|------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|----|------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------|
| <i>न</i> ्छोकप्रतीक                            | क्षव     |        | शोकप्रतीक                               | अ० | स्रो       | श्लोकप्रतीक                     | क्ष | ষ্টা৹                                 |
| नहि प्रपत्यामि ममाप                            | 3        |        | पूर्वाभ्यासेन तेनैव                     | £  | ४४         | भवान् भीष्मश्र कर्णश्र          | 9   | ۷                                     |
| नहि ज्ञानेन सहश                                | 8        | ३८     | ध्यक्लेन तु यज्ज्ञान                    | 96 | 39         | भवाप्ययो हि भूताना              | 99  | 3                                     |
| नासश्रतस्तु योगोऽस्ति                          | Ę        | 9६     | प्रकाश च प्रशृति च                      | 98 | 2 5        | <b>मीष्मद्रोणप्रमुखत</b>        | 9   | 24                                    |
|                                                | 0 4      | 94     | प्रकृतिं पुरुष चैव                      | 93 | 99         | भूतप्राम स एवाय                 | 6   | 98                                    |
| नान्य गुणेभ्य कर्तारं                          | 98       | 99     |                                         | 9  | ۷          | भूमिरापोऽनलो वायु               | v   | 8                                     |
| नासतो विद्यते भाव                              | २        | 9 ६    | प्रकृते कियमाणानि                       | 3  | २७         | भ्य एव महाबाही                  | 90  | 9                                     |
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य                         | २        | ÉÉ     | प्रकतेर्गणसम्बा                         | ą  | <b>ગ</b> ૬ | भोकार यज्ञतपमा                  | ч   | 25                                    |
| नाह प्रकाश सर्वस्य                             | v        | २५     | प्रकृतीय च कर्माणि                      | 93 | <b>२</b> ९ | भोगैश्वर्यप्रसक्तानां           | 2   | <b>አ</b> ሄ                            |
| ्रेनाह वेदैन तपसा<br>नातोऽस्ति सम दिव्यानां    | 99       | 43     | प्रजहाति यदा कामान्                     | 9  | ५५         | #                               |     |                                       |
| मातोऽस्ति मम दिव्यानां<br>निमित्तानि च पर्यामि | -        | ४०     | TT 11 21 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Ę  | ४५         | मचित्त सर्वेदुर्गाणि            | 96  | 46                                    |
|                                                | 9        | ₹9     | प्रयाणकाले मनसा                         |    | 90         | मिचता मद्रतप्राणा               | 90  | 30                                    |
| नियतस्य तु संन्यासः<br>नियत कुरु कमें लं       | 96       | v      | प्रलपनिवसुजनगृह्नम्                     | ų  | 30         | मत्कर्मकृत्मत्परमो              | 99  | 44                                    |
|                                                | 3        | ٤      |                                         |    | -          | मत्त परतरं नान्यत्              | • • | יר<br>ט                               |
| नियत संग्रहित                                  | 96       | २३     | प्रकृतिं च निवृत्तिं च ज                |    |            | मदनुत्रहाय परम                  | 99  | 9                                     |
| निराशीर्यंतिवत्तातमा                           | *        | २१     | " " "                                   | 96 | ३०         | मन प्रसाद सौम्यल                | 93  | 96                                    |
| निर्मानमोहा जितसग<br>निश्वय राणु मे तत्र       | 94       | 8      |                                         | Ę  | २७         | मनुष्याणा सहस्रेष्ठ             | v   | 3                                     |
| लब्बय रहण म तत्र<br>निहत्य घार्तराष्ट्राञ्च    | 96       | 8      | प्रशातात्मा विगतमी                      | Ę  | 98         | मन्मना भव मद्भक्तो              | 9   | 38                                    |
| गरेख वातराष्ट्राज्ञ<br>नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति     | 9        |        | प्रसादे सर्वेदु खाना                    | २  | Ęų         |                                 | 96  | <del></del> <del>G</del> <sup>G</sup> |
| नैते सती पार्थ जानन्                           | 9        |        | प्रहादश्वाम्य दैलाना                    | 90 | ३०         | " "<br>मन्यसे यदि तच्छक्य       | 99  | 8                                     |
| नैन छिंदति शस्त्राणि                           | ک<br>ع   | 1      | प्राप्य पुण्यकृतां श्लो <b>कान्</b>     | Ę  | 89         | मम योनिर्महद्भा                 | 98  | ą                                     |
| नैव किंचित्करोमीति                             | 4        | 23     | ब                                       |    |            | ममैवाशो जीवलोके                 | 94  | Ġ                                     |
| नेव तस्य कृतेनायों                             | <b>3</b> | 96     | वल बलवतामस्मि                           | ৩  |            | मया ततमिद सर्वे                 | \$  | ¥                                     |
|                                                | ٠,       | 76     | बहिरतश्च भूतानां                        | 93 |            | मयाष्यक्षेण प्रकृतिः            | 5   | 90                                    |
| 4                                              |          |        | बहूना जन्मनामते                         | v  | 98         | मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद        | 99  | 80                                    |
| पनैतानि महाबाही                                | 96       | 93     | बहूनि में व्यतीतानि                     | ४  | - 11       | मयि चानन्ययोगेन                 | 93  | 90                                    |
| पत्र पुष्प फल तोय                              | 8        |        | <b>ब उरा</b> त्मात्मनस्तस्य             | Ę  |            | मयि सर्वाणि कर्माणि             | 3   | <b>३</b>                              |
| परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो<br>परं ब्रह्म परं घाम  | 6        |        | बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा                | ų  | 29         | मय्यावेश्य मनो ये मां           | 97  | 2                                     |
| पर मुझ पर थाम<br>पर भूयः प्रवक्ष्यामि          | 90       | 92     | बीज मा सर्वभूतानां                      | v  |            | मध्यासक्तमना पार्थं             | v   | 9                                     |
| परित्राणाय साधूनाम्                            | 38       |        | वुद्धियुक्तो जहातीह                     | २  | 40         | मय्येव मन आघत्स                 | 92  | 6                                     |
| पवन पवतामस्मि                                  | ٧        |        | <b>बुद्धिर्शानमसमोह</b>                 | 90 | 8 3        | महर्षय सप्त पूर्वे              | 90  | Ę                                     |
| पर्य मे पार्थ रूपाण                            | 90<br>99 |        | बुद्धेभेद धृतेश्वैव                     | 96 | 25         | म <b>ह</b> षीणा सृगुरह          | 90  | २५                                    |
| परयादिलान्वस्न्रहान्                           | 99       | 4      | रुद्या विशुद्धया युक्त                  | 96 | 49 3       | महात्मानस्तु मां पा <b>र्यं</b> | \$  | 93                                    |
| परयामि देवांस्तव देव                           | 99       |        | हित्साम तथा साम्रा                      | 90 |            | महाभूता <del>न्य</del> हकारो    | 93  | 4                                     |
| पश्येतां पांडुपुत्राणा                         | 9        | 3      | ह्मणो हि प्रतिष्ठाह                     | 98 | - 1        | मां च योऽव्यभिचारेण             | 98  | २६                                    |
| पार्थं नैवेह नामुत्र                           | Ę        | Xe A   | हमण्याघाय कर्माणि                       | 4  | 90 3       | गति व्यथामाच                    | 99  | 88                                    |
| पाचजन्य हृषीकेशो                               | 9        | 94 3   | ह्मभूत प्रसन्नात्मा                     | 96 | 98 3       | गत्रास्पर्शासु कौतेय            | 3   | 98                                    |
| पितासि छोकस नरानरस                             |          | ×3   न | द्मार्पण ब्रह्मह्वि                     | ¥  |            | गनापमानयो <u>स्त</u> ुत्य       | 98  | २५                                    |
| पिताहमस्य जगतो                                 | 5        | 90 3   | ा <b>द्याणक्ष</b> त्रिय <b>विशां</b>    | 96 |            | ग <b>मु</b> पेख पुनर्जन्म       | 6   | 94                                    |
| पुण्यो गघ प्रथिव्या च                          | U        | 8      | भ                                       |    |            | ां हि पार्व व्यपाश्रिस          |     | ३२                                    |
|                                                | 93       | 1      | क्या लनन्यया शक्य                       | 99 |            | <b>जसगोऽनहवादी</b>              |     | २६                                    |
| पुरुष स पर पार्थ                               |          |        | क्या मामभिजानाति                        |    |            | <b>ढमाहे</b> णात्मनो यत्        |     | 95                                    |
| पुरोधसा व मुख्य मा                             | _        |        | या <b>द्रणा</b> दुपरत                   |    |            | त्युः सर्वहरश्राह               |     | ₹¥                                    |
|                                                |          | •      |                                         | `` | र७ स       | षाशा मोघकर्माण                  | 8   | <b>3</b> 2                            |

| श्लोकप्रतीक                            | अ•       | ন্ঠা৽ | <i>শ্</i> ভীৰূপৱীক                           | ध्य >  | ন্তা৽ | <b>ভৌ</b> কসবীক                       | अ॰       | <b>ন্টা</b> • |
|----------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|----------|---------------|
| य                                      |          |       | यहच्छालामसनुष्टो                             | ٧      | २२    | ये यथा मा प्रपद्यते                   | 8        | 99            |
| य इद परमं गुह्य                        | 96       | 86    | यदाचरति श्रेष्ट                              | ર      | 39    | ये शास्त्रविधिमुत्मृज्य               | 90       | 9             |
| य एन वेति इतारं                        | ર        |       | यचिद्वभूतिमत्सत्त्व                          | 90     | 89    | येषामर्थे काक्षित नो                  | 9        | 33            |
| य एव वेति पुरुष                        | 93       | 23    | यद्यप्येते न पश्यति                          | 9      | 36    | येषां लतगत पाप                        | •        | 26            |
| यश्वापि सर्वभूताना                     | 90       | 3 €   | य य वापि म्मरन्भाव                           | 6      | Ę     | ये हि सस्पर्शना भोगाः                 | 4        | 22            |
| यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि                 |          | ४२    | यया तु घमेकामार्थान्                         | 96     | 38    | योगयुक्तो विद्यदातमा                  | 4        | u             |
| यजवे सात्त्विका देवान्                 | 90       | 8     | यया धर्ममवर्म च                              | 96     | 33    |                                       | ሄ        | 89            |
| यज्ज्ञाला न पुनर्मोह                   | ٧        | 34    | यया खप्र भय शोक                              | 96     | 34    | योगम्य कुरु कर्माणि                   | 2        | 86            |
| यततो हामि कातेय                        | 2        | 6.    | य लब्धा चापरं लाभ                            | Ę      | २२    | योगिनामपि सर्वेषा                     | Ę        | ४७            |
| यत प्रकृत्तिर्भूताना                   | 96       | 88    | य सन्यासमिति प्राहु                          | Ę      | ś     | योगी युजीत सतत                        | Ę        | 90            |
| यतेंद्रियमनोबुद्धि                     | 4        | २८    | य हि न व्यथयन्थेते                           | २      | 94    | योत्स्यमानानवेश्चेऽह                  | 9        | २३            |
| यतो यतो निश्चरित                       | Ę        |       | य शास्त्रविधिमुत्स्ज्य                       | 9 ६    | 33    |                                       | 93       | 90            |
| यततो योगिनश्चेनम्                      | 94       |       | य सर्वत्रानभिन्नेहः                          | 3      | 40    | योऽन्त मुखोंतरारामः                   | 4        | 38            |
| यत्करोपि यदश्रासि                      | 5        | २७    | यस्त्रात्मरतिरेव स्यात्                      | Ę      | 90    | यो मामजमनादि च                        | 90       | 3             |
| यत्तद्रे विषमिव                        | 96       | 30    | यस्बिद्रियाणि सनसा                           | Ę      | y     | यो मामेवमसमूढो                        | 94       | 95            |
| यत्तु कामेप्युना कर्म                  | 96       | 28    | यस्मात्क्षरमतीतोऽह                           | 94     |       | यो मा पश्यति सर्वत्र                  | Ę        | <b>ફ</b> ૦    |
| यत्तु कृत्स्रवदेकस्मिन्                | 96       | २२    | यस्मानोद्विजते छोको                          | 92     | 94    | यो यो या या ततु भक्त                  | v        | २१            |
| यत्तु प्रयुपकारार्थ                    | 90       | 29    | यस्य नाहकृतो भावो                            | 96     | و و   | योऽय योगस्त्रया प्रोक्तः              | Ę        | 3 3           |
| यत्र काले त्वनावृत्ति                  | 6        | 23    | ~                                            | 8      | 98    | τ                                     |          |               |
| यत्र योगेश्वर कृष्णो                   | 96       | 96    | यज्ञदानतप कमी                                | 96     | مع    | रजस्तमश्वाभिभूय                       | 98       | 90            |
| यत्रोपरमते चित्त                       | Ę        | 20    | यज्ञशिष्टामृतभुजो                            | 6      | 39    |                                       | 98       | 94            |
| यत्साख्ये प्राप्यते स्थान              | ų        | u     | यज्ञशिष्टाबिन सतो                            | ર      | 93    | रजो रागात्मक विदि                     | 98       | v             |
| यथाकाशस्थितो निख                       | 8        | ε,    | यञ्जार्थात्कर्मणोऽन्यत्र                     | 3      | ٩     | रसोऽहमप्सु कातेय                      | v        | 6             |
| यथा दीपो निवातस्थी                     | Ę        | ٠,    | यहे तपिंदाने च                               | 9 હ    | २७    | रागद्वेषवियुक्तेस्तु                  | 2        | 83            |
| यथा नदीना बहवोंबुवेगा                  | 99       | 26    | यातयाम गतरस                                  | 90     | 90    | रागी कमेफलप्रप्यु                     | 96       | 20            |
| यथा प्रकाशयत्येक                       | 93       | - 9   | या निशा सर्वभूतानाम्                         | 3      | 53    | राजन् सस्मृत्य <b>सस्मृ</b> त्य       | 96       | ७६            |
| यथा प्रदीप्त ज्वलन                     | 99       | 25    | यामिमा पुष्पिता वाच                          | ર      | 85    | राजविद्या राजगुन्ध                    | 9        | 2             |
| यथा सर्वगत सीक्ष्म्यात्                | 93       |       | याबत्सजायते किचिन्                           | 93     | 3 €   | रद्राणा शकरश्वास्म                    | 90       | 23            |
| यथैषासि समिद्धोऽभिः                    | 8        | - 6   | यावदेताशिरीक्षेऽह                            | 9      | 22    | रदादिला वसवो ये च                     | 99       | 35            |
| यद्ग्रे चानुबंधे च                     | 96       | 1     | यावानर्थं उदपाने                             | ٠<br>٩ | 88    | रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं            | 99       | 33            |
| यदहकारमाश्रिल                          | 96       | ,     | याति देववता देवान्                           | \$     | 34    | ಹ                                     |          |               |
| यदक्षरं वेदविदो वदंति                  | 6        |       | युक्त कर्मफळ सक्ला                           | ų      | 92    | लभते ब्रह्मनिर्वाण                    | 4        | २५            |
|                                        |          |       | युक्ताहारविहारस्य                            |        |       | <b>बेबिहासे</b> प्रसमान               | 99       | ३०            |
| यदा ते मोहकळिळ<br>यदादिखगत तेजो        | <b>3</b> |       | युपाहारामहारस्य<br>युजन्नेव सदात्मान         | Ę      | 94    | लोके <b>ऽस्मिन्द्रिविधानि</b> ष्टा    | ą        | Ę             |
|                                        | 94       |       |                                              | Ę      |       | लोभ प्रवृत्तिरारंभ                    | 98       | 12            |
| यदा भूतपृथस्माव                        | 9 %      | ३०    | " " "<br>युषामन्युथ विकात                    | 9      | Ę     | a                                     |          |               |
| यदा यदा हि धर्मस्य<br>यदा विनियत चित्त | 8        |       | युवामन्युष्य (पकात<br>ये चैव सात्त्विका भावा | ٠      |       | वक्तुमईस्यशेषेण                       | 90       | 95            |
|                                        | Ę        |       | ये चप जारिका नाया<br>ये तु धर्म्यामृतमिदम्   | 92     |       | नक्त्राणि ते <b>सरमा</b> णा           | 99       | 20            |
| यदा सत्त्वे प्रशृद्धे तु               | १४<br>२  |       | य तु सर्वाणि कर्माणि                         | 92     |       | वायुर्वेमोऽप्रिवे <b>रण</b>           | 99       | 35            |
| यदा सहरते चाय                          |          |       | य तु सवााग कनााग<br>ये लक्षरमनिर्दश्य        | 92     |       | नासुक्ताञानपरन<br>वासासि जीर्णानि यथा | ٠,,<br>ع | 43            |
| यदा हि नेदियार्थेषु                    | Ę        |       | य सवरमाण्यस्य<br>ये स्रेतदभ्यस् <b>यतो</b>   | 3      |       | विद्याविनयस <b>पने</b>                | ų        | 96            |
| यदि मामप्रतीकारै                       | 9        |       | य जादम्यस्यतः<br>येऽप्यन्यदेवताभक्ता         | ٠<br>ج |       | विधिहीन <b>म</b> म्रष्टा <b>न</b>     | 90       | 93            |
| यदि हाइ न वर्तेय<br>यदच्छया चोपपन      | <b>4</b> |       | यऽप्यन्यस्वतानका<br>ये मे मतमिद निस्पम्      | 3      |       | विविक्तसेवी लध्वाशी                   | 96       | 42            |
| यहच्छया यापभग                          | `        | 4.2., | ज न मातान्य गलान्                            | ٦      | 7 11  | * 11-4 Mad Mt 64 44 18 t. Mt 8        |          | • `           |

| स्रोकप्रतीक                                      | <b>अ</b> ० | श्लो॰ | <b>श्चो</b> कप्रतीक                         | अ०      | ঞ্চী০                   | <i>श्</i> रोकप्रतीक                                   | अ०        | ন্ডা - |
|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| विषया विनिवर्तते                                 | 2          | 49    | स                                           |         |                         | सर्वस्य चाह हृदि                                      | 94        | 94     |
| विषयेंद्रियसयोगात्                               | 96         | 36    | स एवाय मया तेऽच                             | 8       | ą                       | -2                                                    | 8         | 20     |
| विस्तरेणात्मनो योग                               | 90         | 16    | सक्ता कर्मण्यविद्वासी                       | ą       | १<br>५                  | -40                                                   | 93        | 98     |
| विहाय कामान्य सर्वान्                            | 3          | 49    | सखेति मला प्रसम                             | 99      | 89                      | सहज कर्म कौंतेय                                       | 96        | 86     |
| वीतरागभयकोधा                                     | 8          | 90    | स घोषो धार्तराष्ट्राणा                      | 9       | 98                      | सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्रा                                | Ę         | 90     |
| वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि                           | 90         | ३७    | सतत कीर्तयतो माम्                           | 9       | 98                      | सहस्रयुगपर्यंत                                        | 6         | 90     |
| वेदाना सामवेदोऽस्मि                              | 90         | 33    | स तया श्रद्धया युक्तो                       | v       | 33                      | साधिभूताधिदैव मा                                      | v         | ą o    |
| वेदाविनाचिन निख                                  | 2          | २१    | सत्कारमानपूजार्थम्                          | 90      | 96                      | सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म                           | 96        | 40     |
| वेदाह समतीतानि                                   | v          | २६    | सत्त्वात्सजायते ज्ञान                       | 98      | 90                      | सीदन्ति मम गात्राणि                                   | 9         | 29     |
| वेदेषु यज्ञेषु तप सु चैव                         | 6          | २८    | सत्त्व रजस्तम इति                           | 98      | પ                       |                                                       | ٠<br>۶    | 36     |
| व्यवसायात्मका बुद्धि                             | 2          | 83    | सत्त्व धुखे सजयति                           | 98      | ٦<br>و                  | सुखमात्यतिक यत्तत्                                    | ę         | 39     |
| व्यामिश्रेणेव वाक्येन                            | Ę          | २     | सत्त्वानुरूपा सर्वस्य                       | 9 v     | ,                       | सुख खिदानीं त्रिविध                                   | 96        | \$ 6   |
| व्यासप्रसादाच्छुतवा <b>न्</b>                    | 96         | ७५    | सदश चेष्टते खस्या                           | _       | 7                       | सुदुर्दर्शमिद रूप                                     | 19        | 48     |
| হা                                               |            |       | सद्भावे साधुभावे च                          | ३<br>१७ | 33                      | <b>स्ट्रिन्मत्रार्शुदासीन</b>                         | Ę         | 3      |
| शकोतीहैव य सोढुम्                                | ч          | २३    | समदु खसुख खस्थ                              | 98      | 34                      | सकरो नरकायैव                                          | 9         | ४२     |
| शनै शनैहपरमेत्                                   | Ę          |       | समोऽह सर्वभृतेषु                            | 3       | <b>२४</b><br><b>२</b> ९ | सकल्पप्रभवान्कामान्                                   | ę         | 28     |
| शमो दमस्तप शौच                                   | 96         |       | सम कायशिरोधीव                               | É       | 93                      | सद्धष्ट सतत योगी                                      | 98        | 98     |
| शरीरं यदवाप्रोति                                 | 94         | 7.1   | सम परयन्हि सर्वत्र                          | -       | 1                       | सनियम्येंद्रियप्राम                                   | 92        | 30     |
| शरीरवाद्यानोभिर्यत्                              | 96         |       | चन परवान्ह सवत्र<br>सम सर्वेषु भूतेषु       | 93      | ,-                      | सन्यासस्तु महाबाहो                                    | 4         |        |
| ग्रुक्रकृष्णे गती ह्येते                         | 6          |       | सम सत्रीच मित्रेच                           | 95      | 1                       | यंन्यासस्य महाबाहो                                    | 94        | 9      |
| शुनौ देशे प्रतिष्ठाप्य                           | Ę          | - 1   | सर्गाणामादिरंतश्च                           | 92      | • •                     | यःनायल महामाहा<br>संन्यास कर्मयोगश्च                  | 4         |        |
| <b>ग्रुमाग्रुभफलेरेवं</b>                        | 3          | ,     | चर्गानात्र्रतय<br>सर्वकर्माणि मनसा          | 90      |                         | यन्यायं कर्मणां कृष्ण<br>सन्यायं कर्मणां कृष्ण        | 4         | 3      |
| शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्य                        | 96         |       | सर्वकर्माण्यपि सदा                          | 4       | [                       | सांख्ययोगी पृथग्वालाः                                 | 4         | 9      |
| श्रद्धया परया तप्त                               | 90         |       | वयमगण्याय सदा<br>सर्वेगुह्यतम भूय           | 96      | - '                     | आर्थ्यामा हुपम्याकाः<br>स्थाने हृषीकेश तव             | 99        | 8      |
| श्रद्धावाननसूर्यश्र                              | 96         | 99    | तपञ्चतम मूप<br>सर्वेत पाणिपाद तत्           | 96      | ,                       | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा                                | 11<br>2   | 34     |
| श्रद्धावाल्लभते ज्ञाम                            | 8          |       | वनतः नाम्याद् तत्.<br>वर्वद्वाराणि सयम्य    | 93      | - 1                     | स्परीन्द्रस्य का मापा<br>स्पर्शान्द्रस्या बहिबीह्यान् | 4         | 48     |
| श्रुतिविप्रतिपन्ना ते                            | 3          |       | वर्षाराण संधम्य<br>वर्षद्वारेषु देहेऽस्मिन् | ٠.      | - 1                     | ल <b>प</b> र्ममपि चावेक्य                             |           | 50     |
| श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात्                       | 8          | 33 4  | त्विधमीन्परित्यज्य<br>सर्विधमीन्परित्यज्य   | 98      |                         | समानजेन कौतेय                                         | <b>\$</b> | 19     |
| श्रयान्स्वधमी विग्रण                             | 3          | 34 2  | विभूतस्थमात्मानं                            | 96      | 44                      | खगापणम फाउप<br>खयमेवात्मनात्मान                       | 96        | 60     |
|                                                  | 96         | X10 = | विभूतस्थित यो मां                           | Ę       | 33                      | ले कर्मण्यभिरतः                                       | *90       | 94     |
| " " "<br>श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्                | 98         | ,     |                                             | Ę       |                         | व ल क्रमण्याम्।तः                                     | 94        | 84     |
| श्रोत्रादीनींद्रियाण्यन्ये                       |            |       | विभूतानि कौतेय                              | 5       | 9                       | ह                                                     |           |        |
|                                                  | 8          | ₹६ ₹  | विभूतेषु येनैक                              | 96      |                         | त् ते कथयिष्यामि                                      | 90        | 28     |
| श्रोत्र चक्षु स्पर्शन च<br>श्वग्रुरान्सुहृदश्चैव | 94         | 3 4   | र्विमेतहत मन्ये                             | 90      |                         | तो वा प्राप्यसि खर्ग                                  | R         | e ş    |
| <i>तश्चरान्छहद्</i> श्चव                         | 9          | र७∣स  | वियोनिषु कौंतेय                             | 38      | ४ ह                     | षीकेश तदा वाक्य                                       | 9         | 23     |
|                                                  |            |       |                                             |         |                         |                                                       |           |        |